मुद्रक नया प्रकाशक हनुमानप्रसाद पोद्दार गीताप्रेस, गीरखपुर

> इस खण्डका मूल्य ११.५० ( ग्यारह रुपया पचास नये पैसे ) पूरा महाभारत सठीक ( छः जिल्होंमें ) मूल्य ६५.००

> > पता-गीतापेस, पो० गीतापेस ( गोरखपुर )

# शान्तिपर्व

| भध्याय            | विषय                                                                                                                                                      | पृष्ठ-संख्या      | सम्या       | व                                                   | विष                           | T-1                                                              |                            | पृष्ठ-संख्या |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                   | ( राजधर्मानुशासनपर्व )                                                                                                                                    |                   | <b>१७</b> - |                                                     |                               | बातका विरोध                                                      |                            |              |
|                   | धिष्ठिरके पास नारद आदि महर्षियोंका आगम<br>ौर युधिष्ठिरका कर्णके साथ अपना सम्बन                                                                            |                   |             | प्रशंस                                              |                               | ज्ञानी महात्मा<br>•••                                            | •••                        | ४४५९         |
| रु−न              | ताते हुए कर्णको शाप मिळनेका चृत्तान्त पूछन<br>एदजीका कर्णको शापप्राप्त होनेका प्रसङ्घ सुना                                                                | ना ४४२८           | ₹८-         | दृष्टान्त देते हु                                   | ए यु                          | और उनकी र<br>वेष्ठिरको संन्यास<br>                               | ग्रहण                      | VVE 9        |
| ४−क               | र्णको ब्रह्मास्त्रकी प्राप्ति और परशुरामजीका शा<br>र्णकी सहायताचे समागत राजाओंको पराजि<br>को कोर्पास्त्रकार कर्णको करियाल                                 | त                 |             | -युधिष्ठिरद्वारा अप                                 | ाने मतन                       | ी यथार्थताका प्रति<br>जा   युधिष्ठिरको                           | पादन                       |              |
| व्                | रके दुर्योधनद्वारा स्वयंवरसे कलिङ्गराजन<br>न्याका अपहरण •••<br>र्णके बल और पराक्रमका वर्णनः उसके द्वा                                                     | 88\$5             |             | नुष्ठानके लिये उ<br>-देवस्थान मुनिके                | वेरित क<br>द्वारा             | रना<br>युधिष्ठिरके प्रति                                         | ···<br>उत्तम               |              |
| জ<br>জ            | रासंधकी पराजय और जरासंधका कर्णव<br>इक्टदेशमें माल्जिनी नगरीका राज्य प्रदान करन                                                                            | ते<br>स ४४३३      | २२-         | -क्षत्रियधर्मकी ।                                   | पशंसा                         | नेका उपदेश<br>करते हुए अड्                                       | र्जुनका                    |              |
| रू<br>७–यु        | षिष्ठिरकी चिन्ताः कुन्तीका उन्हें समझान<br>ौर फियोंको युषिष्ठिरका ग्राप<br>पिष्ठिरका अर्जुनसे आन्तरिक खेद प्रकट कर<br>ए. अपने ढिये राष्य छोड़कर बर्तमें च | . ४४३४<br>व       | ₹₹-         | -व्यासजीका शङ्क<br>हुए राजा सुड्<br>सुनाकर युधिष्टि | ' और ि<br>पुम्नके<br>प्रको रा | हमझाना<br>लेखितकी कथा :<br>दण्डधर्मपालनका<br>जधर्मेमें ही हद् रा | पुनाते<br>महत्त्व<br>इनेकी |              |
| G-3               | ानेका प्रस्ताव करना '''<br>रार्जुनका युधिडिरके मतका निराकरण करते हु<br>न्हें धनकी महत्ता बताना और राजधर्म                                                 | 88 <u>\$</u> 4    | <b>7</b> 8- | -व्यासजीका युधि<br>सुनाकर उन्हें                    | ष्ठिरको<br>राजो               | राजा हयग्रीवका<br>चेत कर्तन्यका                                  | चरित्र<br>पालन             | ४४६९         |
| ч                 | लिनके लिये जोर देते हुए यज्ञानुष्ठानके लि                                                                                                                 |                   | २५-         | -सेनजित्के उप                                       | देशयुक्त                      | <br>उद्गरोंका उ                                                  | ल्लेख                      | ४४७२         |
| 2                 | भिष्ठिरका वानप्रस एवं संन्यासीके अनुसा<br>विन व्यतीत करनेका निश्चय                                                                                        | r<br>'' ४४४१      | २६-         | करकं व्यासनीक<br>-युधिष्ठिरके द्वारा                | ा युधिहि<br>धनके              | रिको समझाना<br>त्यागकी ही मह                                     | चाका                       |              |
| 4                 | ीमचेनका राजाके लिये संन्यासका विरो<br>रते हुए अपने कर्तव्यके ही पालनपर जोर देन                                                                            | स ४४४३            |             | -युधिष्ठिरको शो                                     | कवश :                         | <br>घरीर त्याग देनेके<br>,उन्हें उससे नि                         | <b>लिये</b>                | <b>አ</b> ጸଜር |
| <b>8</b>          | ार्जुनका पक्षिरूपधारी इन्द्र और ऋषिवालकों<br>बादका उल्लेखपूर्वक ग्रहस्य-धर्मके पालनप<br>गेर देना                                                          | 8884              | २८-         | करके समझाना<br>-अश्मा ऋषि औ                         | र जनक                         | •••<br>के संवादद्वारा प्रार                                      | •••<br>ब्धकी               | 4860         |
| १ <del>२-</del> - | कुलका यहस्य-धर्मकी प्रशंसा करते हुए राज<br>धिष्ठिरको समझाना                                                                                               | <i>እ</i> አአብ<br>ച |             | समझाना                                              |                               | व्यासजीका युधि                                                   | - •                        | 8868         |
| ₹                 | हिदेवका युषिष्ठिरको ममता और आसक्ति<br>हित होकर राज्य करनेकी सलाह देना                                                                                     | * 8840            | ₹९-         | सोल्ह राजाओं                                        | हा उपार                       | स्ंजय-संवादके<br>ल्यान संक्षेपमें सुः                            | नाकर                       |              |
| g                 | पिदीका युधिष्ठिरको राजदण्डघारणपूर्व<br>थ्वीका शासन करनेके छिये प्रेरित करना "                                                                             | * **48            | ₹0-         | युधिष्ठिरके शोकां<br>-महर्षि नारद औ                 | निवारण<br>र पर्वतव            | का प्रयत्न<br>का उपाख्यान                                        | •••                        | ሄሄሪቒ<br>ሄሄናε |
| \$6-3             | पर्जुनके द्वारा राजदण्डकी महत्ताका वर्णन<br>गिमचेनका राजाको सुक्त दुःखोंकी स्मृ                                                                           | ते                | ₹१-         | -सुवर्णष्टीवीके ज<br>इत्तान्त                       | त्य, मृ                       | त्यु और पुनर्जी                                                  | नका                        | 3888         |
| ₹<br>₹            | त्राते हुए मोह छोड़कर मनको कानूमें कर<br>ज्य-शासन और यज्ञके किये प्रेरित करना                                                                             | के<br>'' ४४५७     | ₹₹-         | न्यासनीका अने<br>समझाना                             | क युक्ति                      | थेंसि राजा युधि                                                  | डेरको                      | ~b~D         |

| २२-व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाते हुए कालकी                                                                  | ५१-भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्ण-                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रबलता वताकर देवासुर-संग्रामके उदाहरणसे                                                                   | का भीष्मकी प्रशंसा करते हुए उन्हे युधिष्ठिरके                                              |
| धर्मद्रोहियोंके दमनका औचित्य सिद्ध करना और                                                                 | छिये धर्मीपदेश करनेका आदेश "" ४५५०                                                         |
| प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता वताना " ४५०४                                                                  | ५२-भीव्यका अपनी असमर्थता प्रकट करनाः                                                       |
| ३४-जिन कमोंके करने और न करनेसे कर्ता                                                                       | भगवान्का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एव                                                      |
| प्रायश्चित्तका भागी होताऔर नहीं होता उनका                                                                  | पाण्डवोंका दूसरे दिन आनेका सकेत करके                                                       |
| विवेचन *** *** ४५०७                                                                                        | बहाँसे विदा होकर अपने-अपने खानोंको जाना ४५५२                                               |
| विवेचन *** *** ४५०७<br>३५-पापकर्मके प्रायश्चित्तींका वर्णन *** ४५०९                                        | ५३—भगवान् श्रीकृष्णकी प्रातश्चर्याः सात्यकिद्वारा                                          |
| ३६-स्वायम्भुव मनुके कथनानुसार धर्मका स्वरूपः                                                               | उनका संदेश पाकर भाइयोंसहित सुधिष्ठिरका                                                     |
| पापसे शृद्धिके लिये प्रायश्चित्तः अभस्य वस्तुओं-                                                           | उन्हींके साथ कुरुक्षेत्रमे पधारना " ४५५४                                                   |
| का वर्णन तथा दानके अधिकारी एवं                                                                             | ५४-भगवान् श्रीकृष्ण और भीष्मजीकी बातचीत''' ४५५६                                            |
| अनिधकारीका विवेचन " ४५१२                                                                                   | ५५-भीष्मका युधिष्ठिरके गुण-कथनपूर्वक उनको                                                  |
| ३७-च्यासजी तथा भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञासे                                                                  | प्रश्न करनेका आदेश देनाः श्रीकृष्णका उनके                                                  |
| महाराज युधिष्ठिरका नगरमे प्रवेश *** ४५१६                                                                   | लंबित और भयभीत होनेका कारण वताना और                                                        |
| ३८-नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों तथा ब्राह्मणों-                                                             | भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका उनके                                                      |
| द्वारा राजा युधिष्ठिरका सत्कार और उनपर                                                                     | भीष्मका आश्वासन पाकर युषिष्ठिरका उनके<br>समीप जाना " ४५५८                                  |
| आक्षेप करनेवाले चार्वाकका ब्राह्मणींद्वारा वध ४५१९                                                         | ५६-युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका                                            |
| ३९-चार्वांकको प्राप्त हुए वर आदिका श्रीकृष्ण-                                                              | वर्णन, राजाके लिये पुरुषार्य और सत्यकी                                                     |
| द्वारा वर्णन ••• •• ४५२१                                                                                   | आवस्यकताः बाह्मणींकी अदण्डनीयता तथा                                                        |
| द्वारा वर्णन ४५२१<br>४०-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक ४५२२                                                       | राजाकी परिहासशीलता और मृदुतासे प्रकट                                                       |
| ४१-राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रके अधीन रहकर                                                                 | होनेवाले दोष " ४५६०                                                                        |
| राज्यकी व्यवस्थाके लिये भाइयों तथा अन्य                                                                    | ५७-राजाके धर्मानुकुछ नीतिपूर्ण बतावका वर्णन " ४५६४                                         |
| लोगोंको विभिन्न कार्योपर नियुक्त करना " ४५२४                                                               | ५८-भीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनींका वर्णन तथा                                             |
| ४२—राजा युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्रका युद्धमे मारेगये                                                         | संध्याके समय युधिष्ठिर आदिका विदा होना                                                     |
| सरो सम्बन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये                                                                     | और रास्तेमं स्नान-संध्यादि नित्यकमेरे निवृत्त                                              |
| सने सम्बन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये<br>श्राद्धकर्म करना ••• ४५२५                                        | होकर हस्तिनापुरमें प्रवेश "४५६७<br>५९-त्रह्माजीके नीतिशास्त्रका तथा राजा प्रयुक्ते         |
| ४३-अधिष्ठिरद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्त्रति ४५२६                                                          | ५९-ब्रह्माजीके नीतिशास्त्रका तथा राजा ५३क                                                  |
| ४४-महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्न भवनोंमे                                                             | ६९-न्रह्माजाक नातराखका तथा राजा ठउँ<br>चरित्रका वर्णन                                      |
| भीमसेन आदि सब भाइयोका प्रवेश और विश्राम ४५२७                                                               | ६०-वर्णधर्मका वर्णन                                                                        |
| ४५-युधिष्ठिरके द्वारा ब्राह्मणीं तथा आश्रितींका                                                            | ६१-आश्रमधमका वर्णन<br>६२-ब्राह्मणधर्म और कर्तव्यपालनका महत्त्व ४५८४                        |
| सत्कार एवं दान और श्रीकृष्णके पास जाकर                                                                     | ६२-ब्राह्मणधम आर कतन्यपालनमा नहरू                                                          |
| उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता-प्रकाशन ''' ४५२८                                                             | ६३-वर्णाश्रमधर्मका वर्णन तथा राजधर्मकी श्रेष्ठता ४५८५                                      |
| ४६-युधिष्ठिर और श्रीकृष्णका संवादः श्रीकृष्णद्वारा                                                         | ६४-राजधर्मकी श्रेष्ठताका वर्णन और इस विषयमें                                               |
| भीष्मकी प्रशंसा और युधिष्ठिरको उनके पास<br>चलनेका आदेश " " ४५३०                                            | इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद ४५८७                                              |
| चलनेका आदेश *** *** ४५३०                                                                                   | ६५-इन्द्रस्पघारी विष्णु और मान्धाताका संवाद ४५९०                                           |
| ४७-भीष्मद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति—<br>भीष्मस्तवराज<br>४८-परग्रुरामजीद्वारा होनेवाले क्षत्रियवंहारके | ६६-राजधर्मके पाठनसे चारों आश्रमीके धर्मका<br>फूळ मिळनेका कथन ४५९२                          |
| भीष्मस्तवराज *** *** ४५३२                                                                                  | फल मलनका कथन<br>६७—राष्ट्रकी रक्षा और उन्नतिके लिये राजाकी                                 |
| ४८-परशुरामजीद्वारा होनेवाले क्षत्रियसंहारके                                                                | ६७-राष्ट्रकी रक्षा और उन्नातक ाल्य राज्यका<br>आवश्यकताका प्रतिपादन<br>अवश्यकताका प्रतिपादन |
| विषयमे राजा सुधिष्ठिरका प्रस्त ४५४४                                                                        | आवश्यकताका प्राप्तपादन<br>६८-बसुमना और वृहस्पतिके सवादमें राजाके न                         |
| ४९-परशुरामजीके उपाख्यानमें क्षत्रियोंके विनाश                                                              | होनेसे प्रजाकी हानि और होनेसे लाभका वर्णन ४५९७                                             |
| और पुनः उत्पन्न होनेकी कथा " ४५४२                                                                          | े च्या बर्जनीका तथा दण्डन्।।तक                                                             |
| ५०-श्रीकृष्णद्वारा भीष्मजीके गुण-प्रभावका<br>सवस्तर वर्णन "" ४५४८                                          | द्वारा युगोंके निर्माणका वर्णन                                                             |
| सविस्तर वर्णन "" ४५४८                                                                                      | Kid Sala lantana and                                                                       |

| ७०-राजाको इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति                                           | ८७-राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय 😬 ४६४                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| करानेवाले छत्तीस गुर्णोका वर्णन "" ४६०८                                              | ८८-प्रजासे कर लेने तथा कोश संग्रह करनेका प्रकार ४६५३                       |
| ७१-धर्मपूर्वक प्रजाका पाछन ही राजाका महान्                                           | ८९-राजाके कर्तव्यका वर्णन " ४६५४                                           |
| धर्म है, इसका प्रतिपादन " ४६०९                                                       | ८९-राजाके कर्तव्यका वर्णन                                                  |
| ७२-राजाके लिये सदाचारी विद्वान् पुरोहितकी                                            | धर्मपालनकी आवश्यकता "" ४६५६                                                |
| आवस्यकता तथा प्रजापालनका महस्व · · · ४६१२                                            | ९१-उतथ्यके उपदेशमे धर्माचरणका महत्त्व और                                   |
| ७३-विद्वान् सदाचारी पुरोहितकी आवश्यकता तथा                                           | राजाके धर्मका वर्णन ••• •• ४६५९                                            |
| ब्राह्मण और क्षत्रियमें मेल रहनेसे लाभ-                                              |                                                                            |
| विषयक राजा पुरूरवाका उपाख्यान "" ४६१३                                                | ९२-राजाके धर्मपूर्वक आचारके विषयमें वाम-<br>देवजीका वसुमनाको उपदेश "' ४६६३ |
| ov-बाझण और क्षत्रियके मेल्ले लाभका प्रतिपादन                                         | ९३-यामदेवजीके द्वारा राजोचित वर्तावका वर्णन ४६६४                           |
| करनेवाला मुचुकुन्दका उपाख्यान 💛 ४६१७                                                 | ९४-नामदेवके उपदेशमें राजा और राज्यके लिये                                  |
| <ul><li>५-राजाके कर्तव्यका वर्णनः युधिष्ठिरका राज्यसे</li></ul>                      | हितकर वर्तीव ••• ४६६७                                                      |
| विरक्त होना एव भीष्मजीका पुनः राज्यकी<br>महिमा सुनाना ''' ४६१८                       | ९५-विजयाभिलाषी राजाके धर्मानुकूल वर्ताव                                    |
| महिमा सुनाना "" ४६१८                                                                 | तथा युद्धनीतिका वर्णन · · · ४६६८                                           |
| <sup>36</sup> -जत्तम-अधम ब्राह्मणींके साथ राजाका बर्ताव 😬 ४६२१                       | ९६-राजाके छळरहित धर्मयुक्त बर्तावकी प्रशंसा ४६६९                           |
| <sup>90</sup> -केकयराजा तथा राक्षसका उपाख्यान और                                     | ९७-श्रूवीर धत्रियोंके कर्तव्यका तथा उनकी                                   |
| केकयराज्यकी श्रेष्ठताका विस्तृत वर्णन " ४६२२                                         | आत्मग्रुद्धि और सद्गतिका वर्णन *** ४६७१                                    |
| ७८-आपत्तिकालमें ब्राह्मणके लिये वैश्यवृत्तिसे                                        | ९८-इन्द्र और अभ्बरीषके सवादमे नदी और                                       |
| निर्वाह करनेकी छूट तथा छुटेरींचे अपनी और                                             | यज्ञके रूपकाँका वर्णन तथा समरभूमिमे                                        |
| दूसरोंकी रक्षा करनेके छिये सभी जातियोंको                                             | जूसते हुए मारे जानेवाळे शूरवीरीको उत्तम                                    |
| शस्त्रधारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको                                                 | <b>छोकोंकी प्राप्तिका कथन</b> " ४६७३                                       |
| सम्मानका पात्र स्वीकार करना " ४६२५<br>७९-ऋत्यिजोंके लक्षण, यज्ञ और दक्षिणाका महत्त्व | १९-ग्र्सीरोंको स्वर्ग और कायरोंको नरककी                                    |
| तथा तपकी श्रेष्ठता ••• ४६२८                                                          | मातिके विषयमें सिथिलेक्वर जनकका इतिहास ४६७८                                |
| ८०-राजाके लिये मित्र और अमित्रकी पहुचान तथा                                          | १००-सैन्यसंचाळनकी रीति-नीतिका वर्णन " ४६७९                                 |
| उन सबके साथ नीतिपूर्ण वर्तावका और                                                    | १०१-भिन्न-भिन्न देशके योद्धार्थीके स्वभावः रूपः                            |
| मन्त्रीके लक्षणोंका वर्णन "" ४६२९                                                    | बळा ब्याचरण और ळक्षणींका वर्णन 💛 ४६८३                                      |
| ८१-कुदुम्बीजर्नोमें दलवंदी होनेपर उस कुलके                                           | १०२-विजयसूचक ग्रुभाग्रुभ छक्षणींका तथा उत्साही                             |
| प्रधान पुरुषको क्या करना चाहिये १ इसके                                               | और बळवान् सैनिकोका वर्णन एव राजाको                                         |
| निषयमें श्रीकृष्ण और नारदशीका सवाद " ४६३२                                            | युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश *** ४६८४                                      |
| ८२-मन्त्रियोंकी परीक्षाके विषयमे तथा राजा और                                         | १०३-राष्ट्रको बरामें करनेके लिये राजाको किस                                |
| राजकीय मनुष्यों सतर्क रहनेके विषयमें                                                 | नीतिचे काम लेना चाहिये और दहोंको कैसे                                      |
| कालकबृक्षीय मुनिका जपाख्यान 💛 🗸 🚜                                                    | पहचानना चाहिये—इसके विषयमे इत्ट                                            |
| ८३-समासद् आदिके लक्षणः गुप्त सलाह सन्तेके                                            | और बृहस्पतिका सवाद •• ४६८७                                                 |
| अधिकारी और अनधिकारी तथा गम-                                                          | १०४-राज्यः खनाना और रोना आदिसे चित्रत                                      |
| मन्त्रणाकी विधि एव स्थानका विकेश *** ***                                             | हुए असहाय क्षेमद्रशीं राजाके प्रति कालक-                                   |
| ८४-इन्द्र और वृहस्पतिके समादमे सान्त्वनापूर्ण<br>मधुर वचन का महन्त ••• ४६४३          | वृक्षीय सुनिका वैराग्यपूर्ण उपदेश 🗼 🗡 🕏 १ 🔻                                |
| मधुर वचन बोलनेका महत्त्व ४६४३                                                        | १०५-काळकबृक्षीय मुनिके द्वारा गये हुए राज्य-                               |
| े राजाका व्यविद्वारिक नातिः सन्त्रियण्डलस्य                                          | की प्राप्तिके लिये विभिन्न उपायोंका वर्णन ''' 💃 🕫 ७                        |
| संघटनः, दण्डका औचित्य तथा दतः दारागाः                                                | १०६-कालकवृक्षीय सुनिका विदेहराज तथा                                        |
| शिरारक्षकः मन्त्री और सेताप्रतिके गाए ***                                            | कोराज्याज्ञमारमें मेल कराना और विटेप्ट-                                    |
| प्रतानाक निवासवान्य नगर एवं दर्शका वर्णा⊐.                                           | राजका कोसल्राजको अपना जामाता बना छेना ४६ ९७                                |
| उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी न्यवहार तथा                                              | १०७ -गणतन्त्र राज्यका वर्णन और उसकी नीति ** ४६९९                           |
| तपस्तीननोंके समादरका निर्देश *** ४६४७                                                | १०८-माता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महत्त्व ** ४७०२                            |
|                                                                                      | TIME TO SEE WITH THE WAY TO SEE THE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S  |

| १०९—सत्य-असत्यका विवेचनः धर्मका लक्षण तथा                                                         | १२८-तनु मुनिका राजा वीरचुम्नको आशाके                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्यावहारिक नीतिका वर्णन                                                                           | स्वरूपका परिचय देना और ऋषभके उपदेशसे                                                                      |
| ११०—सदाचार और ईश्वरभक्ति आदिको दुःखोंसे                                                           | सुमित्रका आशाको त्याग देना " ४७५०<br>१२९-यम और गौतमका संवाद " ४७५२<br>१३०-आपत्तिके समय राजाका धर्म " ४७५३ |
| छूटनेका उपाय बताना ''' ४७∙६                                                                       | १२९-यम और गीतमका संवाद *** ४७५२                                                                           |
| १११-मनुष्यके स्वभावकी पह्चान बतानेवाली बाध                                                        | १३०-आपत्तिके समय राजाका धर्म " ४७५३                                                                       |
| और सियारकी कथा "" ४७०९                                                                            | ( आपद्मीपर्व )                                                                                            |
| ११२-एक तपस्वी ॲटके आलस्यका कुपरिणाम<br>और राजाका कर्तव्य · · · · · ४७१५                           | १३१-आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्यका वर्णन *** ४७५६                                                          |
| और राजाका कर्तव्य ४७१५                                                                            | १३२-ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओं के धर्मका वर्णन                                                          |
| ११३-शक्तिशाली शत्रुके सामने वैतकी भाँति                                                           | तथा धर्मकी गतिको सूहम बताना " ४७५८                                                                        |
| नत-मस्तक होनेका उपदेश—सरिताओं और                                                                  | १३३-राजाके लिये कोशसंग्रहकी आवश्यकताः                                                                     |
| समुद्रका सेवाद ••• •• ४७१६                                                                        | मर्यादाकी खापना और अमर्यादित दस्यु-                                                                       |
| ११४-दुष्ट मनुप्यद्वारा की हुई निन्दाको सह                                                         | वृत्तिकी निन्दा ••• ४७५९                                                                                  |
| समुद्रका संबाद ४५१६<br>११४–दुष्ट मनुप्यद्वारा की हुई निन्दाको सह<br>छेनेवे लाभ ४७१७               | १३४-बलकी महत्ता और पापसे छूटनेका प्रायक्षित ४७६१                                                          |
| ११५-राजा तथा राजसेवकोके आवश्यक गुण ''' ४७१९                                                       | १३५-मर्यादाका पालन करने-करानेवाले कायव्य-                                                                 |
| ११६-सजनोंके चरित्रके विषयमें दृष्टान्तरूपसे एक                                                    | नामक दस्युकी सद्गतिका वर्णन " ४७६२                                                                        |
| महर्षि और कुत्तेकी कथा " ४७२०                                                                     | १३६-राजा किसका धन ले और किसका न ले तथा                                                                    |
| ११७-कुत्तेका शरभकी योनिमें जाकर महर्षिके                                                          | किसके साथ कैसा बर्ताव करे—इसका विचार ४७६४                                                                 |
| शापते पुनः कुत्ता हो जाना ''' ४७२२                                                                | १३७-आनेवाले संकटसे सावधान रहनेके लिये                                                                     |
| ११८-राजाके सेवकः सचिव तथा सेनापति आदि और                                                          | दरदर्शीः तत्कालक्ष और दीर्घसत्री—इन तीन                                                                   |
| राजाके उत्तम गुणोंका वर्णन एवं उनसे स्त्रम ४७२४                                                   | दूरदर्शीः तत्कालक और दीर्षपुत्री—इन तीन<br>मर्ल्योका दृष्टान्त ''' ४७६५                                   |
| ११९-सेवकोंको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करने।                                                     | १३८-शत्रुऑसे घिरे हुए राजाके कर्तन्यके विषयमें                                                            |
| कुळीन और सत्पुरुषोंका संप्रह करने। कोष                                                            | विडाल और चूहेका आख्यान ''' ४७६६                                                                           |
| बढ़ाने तथा सबकी देखभाळ करनेके लिये<br>राजाको प्रेरणा "४७२६<br>१२०-राजधर्मका साररूपमें वर्णन "४७२८ | १३९-शत्रुष्ठे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा                                                              |
| राजाको प्ररेणा ४७२६                                                                               | ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़ियाका संवाद *** ४७८०                                                              |
| १२०-राजधमका साररूपम वणन                                                                           | १४०-भाग्रहाज कणिकका भौगाग्रहेशके गलाको                                                                    |
| १२१-दण्डके खरूपः नामः छक्षणः प्रभाव और<br>प्रयोगका वर्णन ••• ४७३२                                 | १४०-भारद्वाज कणिकका सौराष्ट्रदेशके राजाको<br>कूटनीतिका उपदेश " ४७८७                                       |
| प्रयागका वणन                                                                                      | १४१-जाहाण भयंकर सकटकालमें किस तरह                                                                         |
| १२२दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके हाथमें<br>आनेकी परम्पराका वर्णन " ४७३६                   | जीवन-निर्वोह करें इस विषयमें विश्वामित्र                                                                  |
|                                                                                                   | मुनि और चाण्डालका संवाद " ४७९३                                                                            |
| १२३-त्रिवर्गका विचार तथा पापके कारण पदच्युत                                                       | १४२-आपत्कालमें राजाके धर्मका निश्चय तथा                                                                   |
| हुए राजाके पुनरुत्यानके विषयमें आङ्गरिष्ठ<br>और कामन्दकका संवाद · · · · ४७३९                      | उत्तम ब्राह्मणींके सेवनका आदेश " ४८००                                                                     |
|                                                                                                   | १४३-शरणागतकी रक्षा करनेके विषयमें एक वहेल्विये                                                            |
| १२४-इन्द्र और प्रहादकी कथा-शिलका प्रभावः                                                          | और कपोत-कपोतीका प्रसङ्गः सर्देसि पीड़ित                                                                   |
| शीलके अभावमे धर्म, सत्य, सदाचार, वल                                                               | हुए बहेलियेका एक बृक्षके नीचे जाकर सोना ४८०३                                                              |
| और लक्ष्मीके न रहनेका वर्णन " ४७४१                                                                | १४४-कबूतरद्वारा अपनी भार्याका गुणगान तथा                                                                  |
| १२५-युधिष्ठिरका आशाविषयक प्रश्न-उत्तरमें राजा                                                     | पतित्रता स्त्रीकी प्रशंसा *** ५८०५                                                                        |
| सुमित्र और ऋषभनामक ऋषिके इतिहासका                                                                 | १४५-सब्दरीका कवनामे शरणासन न्यापनी मेनाने                                                                 |
| आरम्भः उसमे राजा सुमित्रका एक मृगके<br>पीछे दौड़ना "' " ४७४६                                      | १४५-कबृतरीका कबृतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके<br>स्थि प्रार्थना " ४८०६                                       |
| १२६—राजा सुमित्रका मृगकी खोज करते हुए                                                             | १४६-कबृतरके द्वारा अतिथि-सःकार और अपने                                                                    |
| तपस्वी मुनियोंके आश्रमपर पहुँचना और                                                               | शरीरका वहेलियेके लिये परित्याग *** ४८०७                                                                   |
| उनसे आशाके विषयमें प्रश्न करना " ४७४७                                                             | शरीरका वहेलियेके लिये परित्याय                                                                            |
|                                                                                                   | १४८-कबूतरीका विलाप और अग्रिमें प्रवेश तथा                                                                 |
| १२७-ऋषभका राजा सुमित्रको बीरसुम्न और तनु<br>मुनिका इत्तान्त सुनाना " ४७४८                         | उन दोनोंको खर्गलोककी प्राक्षि " ४८०९                                                                      |

| १४९-यहेलियेको स्वर्गलोककी प्राप्ति " ४८१०                                             | १७०-गौतमका राजधर्माद्वारा आतिच्य-सत्कार और                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५०-इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना ४८११                                        | उसका राक्षसराज विरूपाक्षके भवनमें प्रवेश ४८६०                                                   |
| १५१-ब्रह्महत्याके अपराधी जनमेजयका इन्द्रीत                                            | १७१—गीतमका राक्षकराजके यहाँसे सुवर्णराधि लेकर                                                   |
| मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका                                                 | क्षीरता और अपने मित्र बकके वधका धणित                                                            |
| अस्ते ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिश्च कराकर                                           | विचार मनमें लाना " ४८६१                                                                         |
| उत्तव शासणहार् न करनका आवश कराबर                                                      | १७२-कृतघ्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वध तया                                                   |
| उसे शरण देना · · · · · · ४८१३<br>१५२-इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके               | राक्षसींद्वारा उसकी हत्या और कृतघ्नके मास-                                                      |
|                                                                                       | को अभक्ष्य वतानां ••• ४८६३                                                                      |
| उनसे अश्वमेधयशका अनुष्ठान कराना तया<br>निष्पाप राजाका पुनः अपने राज्यमें प्रवेश ४८१४  | १७३-राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित होना ४८६५                                                     |
|                                                                                       | ( मोक्षधर्मपर्व )                                                                               |
| १५३-मृतककी पुनर्जीवन-प्राप्तिके विषयमें एक<br>ब्राह्मण यालकके जीवित होनेकी कथामें गीध | ·                                                                                               |
|                                                                                       | १७४-शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा                                                          |
| और सियारकी बुद्धिमत्ता " ४८१७<br>१५४-नारदजीका सेमल्य-बृजसे प्रशंसापूर्वक प्रका" ४८२५  | सेनजित् और ब्राझणके संवादका वर्णन *** ४८६७                                                      |
|                                                                                       | १७५-अपने कत्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषका                                                        |
| १५५-नारदजीका तेमलवृक्षको उसका अङ्कार<br>देखकर फटकारना " ४८२६                          | क्या कर्तव्य है, इस विषयमें पिताके प्रति पुत्र-                                                 |
|                                                                                       | द्वारा ज्ञानका उपदेश ४८७१                                                                       |
| १५६—नारदजीकी बात सुनकर वायुका वेमलको                                                  | १७६-त्यागकी महिमाके विषयमे शम्पाक ब्राह्मणका                                                    |
| धमकाना और रेमलका वायुको तिरस्कृत                                                      | उपदेश ४८७४                                                                                      |
| करके विचारमग्न होना " ४८२७                                                            | १७७—मङ्कि-गीता—धनकी तृष्णावे दुःख और उसकी                                                       |
| १५७-सेमलका हार स्वीकार करना तथा बलवान्के<br>साथ वैर न करनेका उपदेश *** ४८२८           | कामनाके त्यागरे परम सुलकी प्राप्ति 🏋 ४८७६                                                       |
|                                                                                       | १७८-जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रश्नोंके                                                      |
| १५८-समस्त अन्योंका कारण छोभको बताकर                                                   | उत्तरमें बोध्यगीता ''' ४८८०<br>१७९-महाद और अवधूतका संवाद—आजगर-<br>वृत्तिकी प्रशंसा ''' ४८८१     |
| उससे होनेवाले विभिन्न पापीका वर्णन तथा<br>श्रेष्ठ महापुरुषोंके लक्षणः *** *** ४८२९    | १७९-प्रहाद और अवधूतका सवाद-आजगर-                                                                |
|                                                                                       | वृत्तिकी प्रशंसा *** ४८८१                                                                       |
| १५९-अज्ञान और छोभको एक दूसरेका कारण                                                   | १८०-चद्बुदिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पाप-                                                       |
| बताकर दोनोंकी एकता करना और दोनोंको<br>ही समस्त दोषोंका कारण सिद्ध करना *** ४८३२       | कमेरी निवृत्त होनेके सम्बन्धमें काश्यप ब्राह्मण<br>और इन्द्रका संवाद "" " ४८८४                  |
|                                                                                       | आर इन्द्रका संवाद ''' '' ४८८४                                                                   |
| १६०-मन और इन्द्रियोंके सयमरूप दमका माहात्म्य ४८३३<br>१६१-तपकी महिमा "४८३५             | १८१-श्रुभाग्रभ कर्मीका पूरिणाम कर्ताको अवश्य                                                    |
| १६२—सत्यके लक्षणः स्वरूप और महिमाका वर्णन ४८३६                                        | भोगना पड़ता है, इसका पतिपादन " ४८८७                                                             |
| १६२-कामः क्रीध आदि तेरह दोषोंका निरूपण                                                | १८२-भरद्राज और भृगुके सवादमें जगत्की                                                            |
| और उनके नाशका उपाय "" ४८३८                                                            | उत्पत्तिका और बिभिन्न तत्त्वोंका वर्णन *** ४८८९                                                 |
| १६४-मृशंस अर्थात् अत्यन्त नीच पुरुषके छक्षण ४८३९                                      | १८३—आकाशसे अन्य चार स्यूल भृतीकी उत्पत्ति-<br>का वर्णन ··· ४८९१                                 |
|                                                                                       | का वर्णन ४८९१                                                                                   |
| १६५-नाना प्रकारके पापी और उनके प्रायश्चित्तीं-<br>का वर्णन "" ४८४०                    | १८४-पञ्चमहाभूतोंके गुणका विस्तारपूर्वक वर्णन ४८९३                                               |
| १६६ अस्तरी असस्य और पार्विसी स्ट्रायानी                                               | १८५-शरीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान                                                           |
| १६६—खड्नकी उत्पत्ति और प्राप्तिकी परम्पराकी<br>महिमाका वर्णन •••• ४८४६                | आदि-बायुओंकी स्थिति आदिका वर्णन *** ४८९६                                                        |
| १६७-धर्मः अर्थ और कामके विषयमें विदुर तथा                                             | १८६-जीवकी सत्तापर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे                                                     |
| णास्त्रीके पशक-पशक विनार तथा अस्त्री                                                  | श्रद्धा उपस्थित करना ४८९७                                                                       |
| पाण्डवोंके पृथक्-पृथक् विचार तथा अन्तमें<br>युधिष्ठिरका निर्णय ··· ४८५१               | शङ्का उपस्थित करना ''' ४८९७<br>१८७-जीनकी सत्ता तया नित्यताको युक्तियाँसे<br>सिद्ध करना ''' ४८९८ |
| १६८-मित्र बनाने एव न बनानेयोग्य पुरुषोंके                                             | सिद्ध करना ४८९८                                                                                 |
| लक्षण तथा कृतप्त गौतमकी कथाका आरम्भ ४८५५                                              | १८८-वर्णविभागपूर्वक मनुष्योंकी और समस्त                                                         |
| १६९-गौतमका समुद्रकी ओर प्रसान और सन्याके                                              | माणियोकी उत्पत्तिका वर्णन *** ४९०१                                                              |
| समय एक दिन्य सक पक्षीके घरपर अतिथि होना ४८५८                                          | १८९-चारी वर्णीके अलग-अलग कर्मीका और सदा-                                                        |
| वनन देश दिल्द मक नवान वर्तर आताय होता ४८६८                                            | चारका वर्णन तथा वैराग्यसे परब्रहाकी प्राप्ति ४९०२                                               |

| १९०—सत्यकी महिमा, असत्यके दोप तथा लोक                                                                          | २०९-भगवान् विष्णुका वराहरूपमें प्रकट होकर                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| और परलोकके सुख-टुःखका विवेचन 😬 ४९०३                                                                            | देवताओंकी रक्षा और दानवोंका विनाश कर                                          |
| १९१-ब्रह्मचर्यऔर गाईस्थ्य-आश्रमोके धर्मका वर्णन ४९०५                                                           | देना तथा नारदको अनुस्मृतिस्तोत्रका उपदेश                                      |
| १९२-वानप्रस्य और संन्यास-धर्मोंका वर्णन तथा                                                                    | और नारदद्वारा भगवान्की स्तुति 💮 ४९५४                                          |
| हिमालयके उत्तर पार्श्वमें स्थित उत्कृष्ट                                                                       | २१०-गुर-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए                                       |
| लोककी विलक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादनः                                                                        | श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतत्त्वका वर्णन *** ४९६२                            |
| भृगु भरद्वाज संवादका उपसंहार " ४९०७                                                                            | २११-संसारचक और जीवात्माकी स्थितिका वर्णन ४९६५                                 |
| १९३-शिष्टाचारका फलसहित वर्णन, पापको छिपाने-                                                                    | २१२-निषिद्ध आचरणके त्यागः सत्तः रज और                                         |
| में हारि और पर्वारी वर्षाम                                                                                     | तमके कार्य एवं परिणामका तथा सत्त्वगुणके                                       |
| से हानि और धर्मकी प्रशंखा                                                                                      | सेवनका उपदेश · · · ४९६६                                                       |
| ३६८ - ट्रायम्प्रेसस्य स्थाप्त ८३४८<br>११० - जन्यात्मराचित्रस्य स्थलन्य । ७११४                                  | २१३-जीबोत्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और                                     |
| १९६-जपयशके विषयमे युधिष्ठिरका प्रश्न, उसके                                                                     | बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये विषयासक्तिके                                      |
| उच्चा जा और ध्यायती महिमा और                                                                                   | त्यागका उपदेश · · · · ४९६८<br>२१४-ब्रह्मचर्यं तथा वैराग्यहे मुक्ति · · · ४९७० |
| उत्तरमे जप और ध्यानकी महिमा और<br>उसका पळ ··· ४९१९                                                             | २१४-ब्रह्मचर्य तथा वैराग्यसे मुक्ति "" ४९७०                                   |
| १९७-जापकमे दोष आनेके कारण उसे नरककी प्राप्ति ४९२०                                                              | २१५-आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिके                                   |
| १९८-परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक                                                                        | लिये प्रयत्न करनेका उपदेश " ४९७२                                              |
|                                                                                                                | २१६-खप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें मनकी स्थिति                                    |
| भी नरकतुल्य हैं—इसका प्रतिपादन " ४९२२                                                                          | तथा गुणातीत ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय *** ४९७४                                 |
| १९९-जापकको सावित्रीका वरदानः उसके पास                                                                          | २१७—सञ्चिदानन्द्धन परमात्माः, दृश्यवर्गः, प्रकृति                             |
| धर्म, यम और काल आदिका आगमन,                                                                                    | और पुरुष (जीवात्मा )—उन चारोंके शानवे                                         |
| राजा इक्वाकु और जापक ब्राह्मणका संवादः                                                                         | मुक्तिका कथन तथा परमात्मप्राप्तिके अन्य                                       |
| सत्यकी महिमा तथा जापककी परमगतिका                                                                               | साधनोंका भी वर्णन ''' ४९७६                                                    |
| पणन ०३१५                                                                                                       | २१८-राजा जनकके दरवारमें पद्मशिलका                                             |
| २००-जापक ब्राह्मण और राजा इस्त्राकुकी उत्तम                                                                    | आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतीके                                             |
| गतिका वर्णन तथा जापकको मिळनेवाळे                                                                               | निराकरणपूर्वक दारीरसे भिन्न आत्माकी                                           |
| फलकी उत्क्रप्रता *** ४९१२                                                                                      | नित्य-सत्ताका प्रतिपादन " ४९७९                                                |
| २०१-वृहस्पतिके प्रश्नके उत्तरमें मनुद्वारा                                                                     | २१९-पद्मशिलके द्वारा मोक्षतत्त्वका विवेचन                                     |
| कामनाओकेत्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा तथा                                                                        | एवं भगवान् विष्णुद्वारा मिथिलानरेश                                            |
| परमात्मतत्त्वका निरूपण *** ४९३४                                                                                | जनकवंशी जनदेवकी परीक्षा और उनके                                               |
| २०२-आत्मतत्त्वका और बुद्धि आदि प्राक्तत पदार्थी-                                                               | लिये वर-प्रदान ४९८३                                                           |
| का विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय ४९३७                                                                     | २२०-व्वेतकेतु और सुवर्चलका विवाहः दोनी                                        |
| २०३–शरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिरिक्त                                                                     | पति-पत्नीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा                                           |
| आत्माकी नित्य-सत्ताका प्रतिपादन *** ४९४०                                                                       | गाईरच्यधर्मका पालन करते हुए, ही उनका                                          |
| २०४-आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय<br>तथा महत्त्व *** ४९४२<br>२०५-परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय *** ४९४३ | परमात्माको प्राप्त होना एव दमकी महिमाका<br>वर्णन                              |
| तथा महत्त्व *** *** ४९४२                                                                                       | वर्णन " ४९८८                                                                  |
| २०५-परब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय *** ४९४३                                                                        | २२१-वतः तपः उपवासः ब्रह्मचर्य तथा अतिथि-                                      |
| २०६-परमात्मतत्त्वका निरूपणः मनु-बृहस्यति-सवाद-<br>की समाप्ति ४९४५                                              | सेवा आदिका विवेचन तथा यशशिष्ट अन्नका                                          |
| की समाप्ति " ४९४५                                                                                              | भोजन करनेवालेको परम उत्तम गतिकी                                               |
| २०७–श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिका तथा                                                                | प्राप्तिका कथन *** ४९९७                                                       |
| उनकी महिमाका कथन " ४९४८                                                                                        | २१२-सनत्कुमारजीका ऋषियोंको भगवत्वरूपका<br>उपदेश देना ४९९८                     |
| २०८-ब्रह्माके पुत्र मरीचि आदि प्रजापतिर्योके                                                                   | उपदश्च दना ४९,४८                                                              |
| वंशका तथा प्रत्येक दिशामे निवास करनेवाले                                                                       | २२३-इन्द्र और विलंबा संबाद-इन्द्रके आशेप-                                     |
| महर्षियोंका वर्णन *** ४९५२                                                                                     | युक्त वसूनोंका बिल्के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर ५००४                            |

#### शास्तिपर्व

| २२४-विल और इन्द्रका संवादः बलिके द्वारा                                                                                                         | २४५-संन्यासीके आचरण और ज्ञानवान् सन्यासीकी                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कालकी प्रवस्ताका प्रतिपादन करते हुए                                                                                                             | प्रशंसा ५०६६                                                                                                                     |
| इन्द्रको फटकारना ५००६                                                                                                                           | २४६-परमात्माकी श्रेष्ठताः उसके दर्शनका उपाय                                                                                      |
| २२५-इन्द्र और लक्ष्मीका संवादः बल्किको त्यागकर                                                                                                  | तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निर्णय ५०६९                                                                                       |
| आयी हुई छश्मीकी इन्द्रके द्वारा प्रतिष्ठा " ५०१०                                                                                                | २४७-महाभूतादि तत्त्वोका विवेचन " ५०७१                                                                                            |
| २२६-इन्द्र और नमुचिका संवाद *** ५०१४                                                                                                            | २४८-बुद्धिकी श्रेष्ठता और प्रकृति-पुरुष-विवेक *** ५०७२                                                                           |
| २२७-इन्द्र और वलिका संवादः काल और प्रारम्थ-                                                                                                     | २४९-हानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण और                                                                                             |
| की महिमाका वर्णन " ५०१६                                                                                                                         | महिमा ''' ५०७४                                                                                                                   |
| २२८-दैत्योंको त्यागकर इन्द्रके पास छक्ष्मीदेवीका                                                                                                | २५०-परमात्माकी प्राप्तिका साधनः संसार-नदीका                                                                                      |
| आना तथा किन सद्गुणोंके होनेपर छक्ष्मी                                                                                                           | वर्णन और ज्ञानसे ब्रह्मकी प्राप्ति ५०७५                                                                                          |
| आती हैं और किन दुर्गुणोंके होनेपर वे                                                                                                            | २५१-ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणके लक्षण और परब्रह्मकी                                                                                  |
| त्यागकर चली जाती हैं। इस बातको विस्तार-                                                                                                         | प्राप्तिका उपाय " ५०७७                                                                                                           |
| पूर्वक बताना ५०२५                                                                                                                               | २५२-दारीरमें पञ्चभूतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान ५०७९                                                                             |
| २२९-जैगीषव्यका असित-देवलको समलबुद्धिका                                                                                                          | २५३—स्यूळ, स्हम और कारण-शरीरसे भिन्न जीवात्मा-                                                                                   |
| उपदेश ''' ५०३१                                                                                                                                  | का और परमात्माका योगके द्वारा साक्षात्कार                                                                                        |
| २३०-श्रीकृष्ण और उप्रसेनका संवाद-नारदजीकी                                                                                                       | का जार परमात्माका यागक द्वारा साक्षात्कार                                                                                        |
| छोकप्रियताके हेतुभूत गुणींका वर्णन " ५०३३                                                                                                       |                                                                                                                                  |
| २३१-शुकदेवजीका प्रश्न और व्यासजीका उनके                                                                                                         | २५४-कामरूपी अद्मुत वृक्षका तथा उसे काटकर                                                                                         |
| प्रश्नीका उत्तर देते हुए कालका स्वरूप                                                                                                           | मुक्ति प्राप्त करनेके उपायका और द्यारीररूपी<br>नगरका वर्णन ५०८१                                                                  |
|                                                                                                                                                 | नगरका वर्णन                                                                                                                      |
| १३२-व्यासजीका गुकदेवको सृष्टिके उत्पत्तिकम                                                                                                      | २५५-पञ्चभूतोंके तथा मन और बुद्धिके शुणोंका<br>विस्तृत वर्णन ••• ५०८२                                                             |
| तथा युगधर्मीका उपदेश ••• ५०३७                                                                                                                   | विस्तृत वर्णन                                                                                                                    |
| २३६-ब्राह्मप्रस्य एव महाप्रस्यका वर्णन *** ५०४०                                                                                                 | २५६-युधिष्ठिरका मृत्युविषयक प्रश्नः नारदजीका                                                                                     |
| २३४-ब्राह्मणोंका कर्तन्य और उन्हें दान देनेकी                                                                                                   | राजा अकम्पनसे मृत्युंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग                                                                                       |
| महिमाका वर्णम *** -** ५०४१                                                                                                                      | सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोषाग्निसे प्रजाके दग्ध                                                                                   |
| २३५-ब्राह्मणके कर्तव्यका प्रतिपादन करते हुए                                                                                                     | होनेका वर्णन ५०८३<br>२५७-महादेवजीकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीके द्वारा                                                               |
| काळकप नदको पार करनेका उपाय वतलाना ५०४४                                                                                                          | रपुष्टमहाद्वजाका प्राथनास ब्रह्माजाक द्वारा                                                                                      |
| २३६-ध्यानके सहायक योगः उनके फल और सात                                                                                                           | अपनी रोपामिका उपसंहार तथा मृत्युकी<br>उत्पत्ति ··· ·· ५०८५                                                                       |
| प्रकारकी धारणाओंका वर्णन तथा साख्य एवं                                                                                                          | १८०५                                                                                                                             |
| योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति · · ५०४६                                                                                              | २५८—मृत्युकी घोर तपस्या और प्रजापतिकी आज्ञासे                                                                                    |
| २३७-सृष्टिके समस्त कार्योंमे बुद्धिकी प्रधानता और                                                                                               | उसका प्राणियोंके संहारका कार्य स्वीकार                                                                                           |
| प्राणियोंकी श्रेष्ठताके तारतम्यका वर्णन · · ५०४९                                                                                                | करना भाग पहारका कार्य स्वाकार<br>करना " " ५०८६<br>२५९—धर्माधर्मके स्वरूपका निर्णय " ५०८९                                         |
| २३८-नाना प्रकारके भूतोंकी समीक्षापूर्वक कमैतत्त्वका                                                                                             | रर्र- वसावसक स्वल्पका निर्णय ५०८९                                                                                                |
| विवेचनः युगधर्मका वर्णन एवं कालका महत्त्व ५०५१                                                                                                  | २६०-युधिष्ठिरका धर्मकी प्रामाणिकतापर संदेह<br>उपस्थित करना · · · · · ५०९३                                                        |
| २३९-ज्ञानका साधन और उसकी महिमा ५०५३<br>२४०-ऱ्योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन "५०५५                                                            | उपस्थित करना *** ५०९१                                                                                                            |
| 340 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37                                                                                                      | २६१-जाजिकी घोर तपस्याः सिरपर जटाओं मे                                                                                            |
| उपायका वर्णन ••• अस-प्राप्तक                                                                                                                    | पिंधर्योके घोंसळा बनानेसे उनका अभिमान                                                                                            |
| २४२-आश्रमधर्मकी प्रसावना करते हुए वहान्वर्ध-                                                                                                    | और आकाशवाणीकी प्रेरणासे उनका तुलाधार                                                                                             |
| रहर्-कम अरि कानका अन्तर तथा ब्रह्म-प्राप्तिक<br>उपायका वर्णन '' ५०६८<br>२४२-आश्रमधर्मकी प्रसावना करते हुए ब्रह्मचर्य-<br>आश्रमका वर्णन ''' ५०६९ | वैश्यके पास जाना ५०९३                                                                                                            |
| ५४२-श्रीहाणांक उपलक्षणसं गाहरस्य-धर्मका नामि ।                                                                                                  | २६२-जाजळि और तुलाधारका धर्मके विषयमे संवाद ५०९६                                                                                  |
| २४४वानप्रस्य और संन्यास-आश्रमके धर्म और                                                                                                         | र ५ १ - जाजालका तुलाधारका आत्मयक्रविषयक                                                                                          |
| २४४-जानमस्य और संन्यात-आश्रमके धर्म और<br>महिमाका वर्णन ··· ५०६३                                                                                | २६३—जाजिको द्वलावास्म सम्बद्धः ५०९६<br>२६३—जाजिको द्वलाधारमा आत्मयश्चिषयम<br>धर्ममा उपदेशः ५१००<br>२६४—जाजिको पश्चिमोना सम्बद्धः |
| <b>9</b>                                                                                                                                        | २६४—जाजिको पक्षियोंका उपदेश " ५१०३                                                                                               |

| २६५-राजा विचल्तुके द्वारा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा ५१०५                                       | २८५-अध्यात्मज्ञानका और उसके फलका वर्णन ५१७८                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २६६—महर्षि गौतम और चिरकारीका उपाख्यान                                                      | २८६-समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकहीन                                                                            |
| दीर्घकाळतक सोच-विचारकर कार्यं करनेकी                                                       | स्थितिका वर्णन ५१८२                                                                                                |
| प्रशंसा ••• ५१०६                                                                           | २८७-नारदजीका गालवसुनिको श्रेयका उपदेश ५१८३                                                                         |
| २६७-द्युमत्सेन और सत्यवान्का संवाद-अहिंसा-                                                 | २८८-अरिष्टनेमिका राजा सगरको वैराग्योत्पादक                                                                         |
| पूर्वक राज्यज्ञामनकी श्रेष्ठताका कथन '' ५११२                                               | मोक्षविषयक उपदेश · · · ५१८८                                                                                        |
| २६८-स्यूमरिम और कपिलका संवाद-स्यूमरिमके                                                    | २८९-भृगुपुत्र उद्यनाका चरित्र और उन्हे शुक्र<br>नामकी प्राप्ति · · · · ५१९१<br>२९०-पराद्यरगीताका आरम्भ-परागरमुनिका |
| द्वारा यजकी अवश्यकर्तब्यताका निरूपण *** ५११५                                               | नामकी प्राप्ति ५१९१                                                                                                |
| २६९-प्रवृत्ति एव निवृत्तिमार्गके विषयमें स्यूमर्राह्म-                                     | २९०-पराशरगीताका आरम्भपराशरमुनिका                                                                                   |
| कपिल-सवाद ' ''' ५११७<br>२७०-स्यूमरश्मि-कपिल-संवाद-चारो आश्रमोंमें                          | राजा जनकको कल्याणकी प्राप्तिके साधनका                                                                              |
| १७०-स्यूमराव्य-कापल-सवाद-चारा आश्रमाम                                                      | उपदेश ''' ५१९४<br>२९१-पराश्ररगीता—कर्मफलकी अनिवार्यता तथा                                                          |
| उत्तम साधनोंके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन ५१२३<br>२७१-धन और काम भोगोकी अपेक्षा धर्म और | २९१-पराशरगीता—कर्मफलकी अनिवायंता तथा                                                                               |
| तपस्याका उत्कर्ष स्वित करनेवाली ब्राह्मण                                                   | पुण्यकर्मसे लाभ · · · ५१९६<br>२९२-पराशरगीता—धर्मोपार्जित धनकी श्रेष्ठताः                                           |
| तपस्त्राकः। उत्कथं स्त्राचतं करनवाला ब्राह्मण<br>और कुण्डधार मेघकी कथा ५१२६-               |                                                                                                                    |
| नार कुण्डवार नवका कथा ५१२६-<br>२७२-यज्ञमे हिंसाकी निन्दा और अहिसाकी प्रशंसा ५१३०           | अतिथि-सत्कारका महत्त्वः पाँच प्रकारके                                                                              |
| २७३-धर्मः अधर्मः वैराग्य और मोक्षके विषयमे                                                 | <ul> <li>ऋणोंसे छूटनेकी विधिः भगवत्स्तवनकी</li> </ul>                                                              |
| युधिष्ठिरके चार प्रश्न और उनका उत्तर *** ५१३२                                              | महिमा एवं सदाचार तथा गुरुजनोकी सेवासे                                                                              |
| २७४-मोक्षके साधनका वर्णन " ५१३३                                                            | महान् छाम ५१९८                                                                                                     |
| २७५-जीवात्माके देहाभिमानसे मुक्त होनेके विषयमे                                             | २९३-पराशरगीताशुद्रके लिये सेवावृत्तिकी                                                                             |
| नारद और असित देवलका संवाद "" ५१३५                                                          | प्रधानताः सत्तद्भन्नी महिमा और चारो                                                                                |
|                                                                                            | वर्णोंके धर्मपाळनका महत्त्व ** ५२००                                                                                |
| २७६-तृष्णाके परित्यागके विषयमे माण्डन्य मुनि<br>और जनकका संवाद : " ५१३७                    | २९४-पराशरगीता-ब्राह्मण और शुद्रकी जीविकाः                                                                          |
| २७७-इारीर और संसारकी अनित्यता तथा आत्म-                                                    | निम्दनीय कमोंके त्यागकी आजाः मनुष्योमें                                                                            |
| कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके कर्तन्यका                                                  | आमुरभावकी उत्पत्ति और भगवान् शिवके                                                                                 |
| निर्देशपिता-पुत्रका संवाद "५१३८                                                            | द्वारा उसका निवारण तथा स्वधर्मके अनुसार                                                                            |
| २७८-हारीत मुनिके द्वारा प्रतिपादित संन्यासीके                                              | कर्तन्यपालनका आदेश ५२०१                                                                                            |
| स्वभावः आचरण और धर्मोका वर्णन " ५१४२                                                       | २९५-पराशरगीताविषयासक्त मनुष्यका पतनः                                                                               |
| २७९-ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमे                                                 | तपोबलकी श्रेष्ठता तथा                                                                                              |
| वृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ ••• ५१४३                                                         | पालनका आदेश ***                                                                                                    |
| २८० हत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक                                                   | २९६—पराशरगीता—वर्णविशेपकी उत्पत्तिका रहस्यः                                                                        |
| उपदेश देना और उसकी परम गति तथा                                                             | तपोवलसे उत्क्रप्ट वर्णकी प्राप्तिः विभिन्न                                                                         |
| भीष्मद्वारा युधिष्ठिरकी शङ्काका निवारण ५१४६                                                | वर्णोंके विशेष और सामान्य धर्मः सत्कर्मकी                                                                          |
| २८१-इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वर्णन ५१५३                                               | श्रेष्ठता तथा हिंसारहित धर्मका वर्णन ••• ५२०७                                                                      |
| २८२ हत्रासुरका वध और उससे प्रकट हुई ब्रह्म-                                                | २९७-चनजन्मीता - नाना प्रकारके धर्म और                                                                              |
| हत्याका ब्रह्माजीके द्वारा चार स्थानोमे विभाजन ५१५५                                        | कर्तन्योका उपदेश ५२०९                                                                                              |
|                                                                                            | २९८-परागरगीताका अपसंहार-राजा जनकके विविध प्रश्नोंका उत्तर · · · · ५२१३                                             |
| २८३-शिवजीद्वारा दक्षयक्का भग और उनके को धसे                                                | विविध प्रश्नोंका उत्तर *** *** ५२१३                                                                                |
| ज्वरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप *** ५१६०                                                | २९९ - हेम्सीता-हेमरूपधारी ब्रह्माका साध्यगणींको                                                                    |
| २८४-पार्वतीके रोष एवं खेदका निवारण करनेके लिये                                             | २९९-हंस्रगीता-हंसरूपधारी ब्रह्मका साध्यगणीको<br>उपदेश ••• ५२१६                                                     |
| भगवान् शिवके द्वारा दक्षयज्ञका विष्वंसः दक्ष-                                              | ३००-सांख्य और योगका अन्तर वतलाते हुए                                                                               |
| द्वारा किये हुए शिवसहस्रनामस्तोत्रसे संदुष्ट                                               | योगमार्गके खरूपः साधनः फल और प्रभाव-                                                                               |
| होकर महादेवजीका उन्हें वरदान देना तथा                                                      | का वर्णन ५२२०                                                                                                      |
| रम स्तानका महमा *** ५१६४                                                                   | 44 4-1-1                                                                                                           |

| ३०१-साख्ययोगके अनुसार साधन और उसके                                          | ३१९-जरा-मृत्युका उछह्नन करनेके विषयमे पञ्च-                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फलका वर्णन ५२२५                                                             | शिख और राजा जनकका संवाद ''' ५२७५                                                                      |
| २०२—बसिष्ठ और करालजनकका सवाद—क्षर और                                        | ३२०-राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी                                                                |
| अक्षरतत्त्वका निरूपण और इनके ज्ञानसे मुक्ति ५२३२                            | हुई सुळभाका उनके शरीरमे प्रवेश करना।                                                                  |
| ३०३-प्रकृति-संसर्गके कारण जीवका अपनेको नाना                                 | राजा जनकका उसपर दोषारोपण करना एवं                                                                     |
| प्रकारके कर्मोंका कर्ता और भोक्ता मानना                                     | सुळभाका युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए                                                              |
| एवं नाना योनियोंमें वारंबार जन्म ग्रहण करना ५२३५                            | राजा जनकको अञ्चानी बताना ५२७६                                                                         |
| ३०४-प्रकृतिके संसर्गदीषसे जीवका पतन " ५२३९                                  | २२१-व्यासजीका अपने पुत्र शुक्रदेवको वैराग्य                                                           |
| ३०५-क्षर-अक्षर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमें राजा                             | और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना ५२८९                                                          |
| जनककी शङ्का और उसका बसिष्ठजीद्वारा उत्तर ५२४०                               | ३२२-ग्रुभाग्रुभ कर्मोंका परिणाम कर्ताको अवश्य                                                         |
| ३०६-योग और साख्यके खरूपका वर्णन तथा                                         | भोगना पड़ता है। इसका प्रतिपादन "" ५२९६                                                                |
| आत्मज्ञानसे मुक्ति 😁 💛 ५२४२                                                 | ३२३—व्यासबीकी पुत्रप्राप्तिके छिये तपस्या और                                                          |
| ३०७-विद्या-अविद्या, अक्षर और क्षर तथा प्रकृति                               | भगवान् शङ्करते वर-प्राप्ति "' ५२९८                                                                    |
| और पुरुषके स्वरूपका एव विवेकीके                                             | ३२४–शुकदेवजीकी उत्पत्ति और उनके यहोपवीतः                                                              |
| उद्गारका वर्णन ५२४६                                                         | वेदाध्ययन एव समावर्तन सस्कारका वृत्तान्त ५२९९                                                         |
| ३०८-धर-अक्षर और परमात्मतत्त्वका वर्णनः जीवके                                | ३२५-पिताकी ञाजासे शुकदेवजीका मिथिलामें                                                                |
| नानाल और एकलका दृष्टान्त, उपदेशके                                           | जाना और वहाँ उनका द्वारपालः मन्त्री और                                                                |
| अधिकारी और अनधिकारी तथा इस ज्ञानकी<br>परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ-कराळजनक-   | युववी स्त्रियोंके द्वारा सत्कृत होनेके उपरान्त                                                        |
| सवादका उपसंहार ५२४९                                                         | ध्यानमें खित हो जाना " " ५३०१                                                                         |
| राजारको सम्मानको एक मनिका धर्म-                                             | ३२६-राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा                                                             |
| ६०९-जनकवंशी वसुमान्को एक सुनिका धर्म-<br>विषयक उपदेश ··· ५२५३               | उनके प्रश्नका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्या-                                                            |
| ३१०-याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश-                                         | असमें परसात्माकी प्रांति होनेके बाद अन्य                                                              |
| शाख्यमतके अनुसार चौबीस तत्त्वों और नौ                                       | तीनों आश्रमोंकी अनावश्यकताका प्रतिपादन                                                                |
| प्रकारके सर्गोंका निरूपण "" ५२५५                                            |                                                                                                       |
| १११-अन्यक्त, महत्तत्व, अहंकार, मन और                                        | करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणींका वर्णन''' ५३०४                                                        |
| विषयोंकी काळसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन                                     | ३२७-शुकदेवजीका पिताके पास छीट आना तथा                                                                 |
| तथा इन्द्रियोंमें मनकी प्रधानताका प्रतिपादन ५२५७<br>३१२ चहारकमका वर्णन ५२५८ | न्यासजीका अपने शिष्योंको खाध्यायकी<br>विधि बताना ••• • ५३०८                                           |
| ३१२-चंद्रारक्रमका वर्णन ५२५८                                                | २२८-शिष्योंके जानेके बाद व्यासजीके पास नारद-                                                          |
| ३१३-अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवतका वर्णन                                     | पर-रिवासीक जानक बाद व्यासजीक पास नारद-<br>जीका आगमन और व्यासजीको वेदपाठके                             |
| तथा सांचिकः राजस और तामस भावोंके छक्षण  ५२५९                                | लिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेव-                                                               |
| ३१४-सास्विकः राजस और तामस प्रकृतिके                                         | को अनुष्यायका कारण वताते हुए प्रवहः                                                                   |
| मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रश्न ५२६१                           | आदि सात बायुओंका परिचय देना ••• ५३११                                                                  |
| ३१५-प्रकृति-पुरुषका विवेक और उसका फल *** ५२६२                               | ३१९-इक्टेक्जीको नारलीका देशका और जन                                                                   |
| ३१६-योगका वर्णन और उसके साधनसे परब्रह्म<br>परमात्माकी प्राप्ति ••• ५२६४     | ३२९-ग्रुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य और ज्ञान-<br>का उपदेश ··· ५३१५<br>३३०-ग्रुकदेवको नारदजीका सदाचार और |
| परमात्माका प्राप्त ••• ५२६४                                                 | रेरे०-राकदेवको नारदजीका सहानार और                                                                     |
| ३१७-विभिन्न अङ्गोंचे प्राणींके उत्क्रमणका पत्र                              | अध्यात्मविषयक उपदेश ८३००                                                                              |
| तया मृत्युस्चक छक्षणींका वर्णन और<br>मृत्युको जीतनेका उपाय ५२६६             | अध्यात्मनिषयक उपदेश · ' ५३१८<br>३३१—नारदजीका शुक्रदेवको कर्मफल-प्राप्तिमें                            |
| रुलुका जातनका उपाय<br>११८—याज्ञवल्क्यद्वारा अपनेको सूर्यसे वेदज्ञानकी       | परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा शुक्रतेस्त्रीकर                                                             |
| , प्राप्तिका प्रसङ्घ सुनानाः विश्वावसुको जीवात्मा                           | स्वेंछोकमे जानेका निश्चय ५३२१<br>३३२-अकदेवजीकी अर्ध्वगतिका वर्णन ५३२५                                 |
| और परमात्माकी एकताके शानका उपदेश                                            | २२२१<br>२२२-शुकदेवजीकी अर्ध्वगतिका वर्णन                                                              |
| देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनकको                                         | ३३३—ग्रुकदेवजीकी परमपद-प्राप्ति तथा पुत्र-शोकसे                                                       |
| उपदेश देकर विदा होना " ५२६७                                                 | व्यक्तिल व्यासनीको महादेवनीका आश्वासन देना ५ ३२%                                                      |

| ३३४-न्वदरिकाक्षसमे नारदजीके पूछनेपर भगवान्-<br>नारायणका परमदेच परमात्माको ही <del>वर्ष</del> श्रेष्ठ                                                     | २४८सालत-धर्मकी उपदेश-परम्परा तथा भगवान्के<br>प्रति ऐकान्तिक भावकी महिमा " ५३९४                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूजनीय बताना *** ५३२९                                                                                                                                    | ३४९-व्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्                                                                              |
| ३३५—नारदजीका श्वेतद्वीपदर्शन, वहाँके निवासियौं-<br>के स्वरूपका वर्णन, राजा उपरिचरका चरित्र                                                               | नारायणके अंशते सरस्वती-पुत्र अपान्तरतमा के<br>रूपमे जन्म होनेकी और उनके प्रभावकी कथा ५४००                              |
| तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रवज्जः *** ५३३२<br>१३६-राजा उपरिचरके यज्ञमे भगवान्एर वृह्स्यति-                                                            | ३५०-वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मा और रुद्रका मिल्ल<br>एवं ब्रह्मानोद्वारा परम पुरुष नारायणकी                                 |
| का क्रोधित होना, एकत आदि सुनियोंका<br>बृहस्पतिसे स्वेतद्वीप एवं भगवान्की महिमा-                                                                          | महिमाका वर्णन *** '** ५४०५<br>३५१—ब्रह्मा और रुद्रके संवादमें नारायणकी                                                 |
| का वर्णन करके उनकी शान्त करना " ५३३६                                                                                                                     | ३५१—ब्रह्मा और रुद्रके संवादमें नारायणकी<br>महिमाका विशेषरूपे वर्णन "' ५४०७<br>३५२—नारदके द्वारा इन्द्रको उञ्छन्तिवाळे |
| ३३७-यज्ञमे आहुतिके लिये अजका अर्थ अन्न है<br>वकरा नहींइस वातको जानते हुए                                                                                 | शर्र-नारदक द्वारा इन्द्रका उन्छव्यातवाळ<br>ब्राह्मणकी कथा सुनानेका उपक्रम *** ५४०९                                     |
| भी पक्षपात करनेके कारण राजा उपरिचरके                                                                                                                     | ३५३-महापद्मपुरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके सदाचारका                                                                       |
| क्षान्यकरी और भगवत-कपासे उनके                                                                                                                            | वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन ५४१०                                                                                   |
| पुनकत्थानकी कथा "" ५३४०                                                                                                                                  | ३५४-अतिथिद्वारा खर्गके विभिन्न मार्गोका कथन ५४११                                                                       |
| अवस्तिनन्ना क्या " ५३४०<br>पुनक्त्यानकी क्या " ५३४०<br>३३८-नारदजीका दो सौ नामोद्वारा भगवान्की<br>स्वृति करना<br>३३९-६वेतद्वीयमे नारदजीको भगवान्का दर्शनः | ३५५-अतिथिद्वारा नागराज पन्ननाभके सदाचार<br>और सदुणींका वर्णन तथा ब्राह्मणको उसके                                       |
| ३३९-वितद्वीपमे नारदजीको भगवान्का दर्शनः                                                                                                                  | पास जानेके लिये प्रेरणा *** ५४१२                                                                                       |
| भगवात्रका वासुदव-सङ्कर्ण आदि अपन                                                                                                                         | ३५६-अतिथिके वचनोरी संतुष्ट होकर ब्राह्मणका                                                                             |
| व्यूहस्वरूपीका परिचय कराना और भविष्यमें                                                                                                                  | उसके कथनानुसार नागराजके घरकी और प्रस्थान ५४१ है                                                                        |
| होनेवाले अवतारोंके कार्योंकी सूचना देना                                                                                                                  | ३५७ नागपत्नीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार और                                                                             |
| और इस क्याके अवण-पठनका साहात्म्य * * ५३४५                                                                                                                | वार्वाळापके वाद बाह्मणके द्वारा नागराजके                                                                               |
| ३४०-व्यासजीका अपने शिष्योंको भगवान्द्वारा<br>ब्रह्मादि देवताअँछे कहे हुए प्रवृत्ति और                                                                    | व्यागमन्त्री प्रतीक्षा ५४१४<br>१५८—सागराजके दर्शनके लिये ब्राह्मणकी तपस्या                                             |
| विद्वातिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य वताना " ५३५४                                                                                                            | द्या नागराजके परिवारवार्टीका भौजनके                                                                                    |
| ३४१-भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने प्रभावका                                                                                                            | लिये ब्राह्मणले आग्रह् करना " ५४१५                                                                                     |
| वर्णन करते हुए अपने नामोंकी व्युत्पत्ति                                                                                                                  | ३५९-नागराजका घर छोटनाः पत्नीके साथ                                                                                     |
| एवं माहात्म्य वताना " ५३६२                                                                                                                               | उनकी धर्मविषयक बातचीत तथा पत्नीका                                                                                      |
| ३४२-अधिकी प्रारम्भिक अवस्थाका वर्णनः                                                                                                                     | उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये अनुरोध ५४१७                                                                          |
| ब्राह्मणोंकी महिमा वतानेवाली अनेक प्रकार-                                                                                                                | ३६०-पत्नीके धर्मयुक्त वचनोंसे नागराजके अभिमान                                                                          |
| की संक्षित कथाओंका उल्लेख, भगवन्नामोके                                                                                                                   | एवं रोषका नाश और उनका ब्राह्मणको                                                                                       |
| हेतु तथा चहके साथ होनेवाले छुद्धमें<br>नारायणकी विजय                                                                                                     | दर्शन देनेके लिये उद्यत होना " ५४१८                                                                                    |
| २४३ - जन्मेलयका प्रश्तः देवपि नारदेका श्वेतद्वापस                                                                                                        | १६१-नागराज और ब्राह्मणका परस्यर मिळन तथा<br>बातचीत<br>१६२-नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर सूर्यमण्डळकी                     |
| -नेन्या व्यानायणके पास जाना और                                                                                                                           | ३६२-नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर स्र्यमण्डलकी                                                                           |
| उनके पूछनेपर उनसे वहाँके महत्त्वपूर्ण<br>हश्यका वर्णन करना                                                                                               | आश्चर्यजनक घटनाओंको सुनाना *** ५४२१                                                                                    |
| इश्यका वर्णन करना १९४८ । १९४८ नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए                                                                                      | ३६३-उञ्च एवं शीलद्वतिते विद्व हुए पुरुषकी<br>दिव्य गति                                                                 |
| उन्हें भगवान् वासुदेवका माहातम्य वतळाना ५३८२                                                                                                             | दिन्य गति                                                                                                              |
|                                                                                                                                                          | उद्भवतके पालनका निश्चय करके अपने घरकी                                                                                  |
| ३४५-अगवान् वराहके द्वारा भवराक यूक्तक।<br>भर्यादाका खापित होना<br>३४६-नारायणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानक।<br>उपर्यक्षार                                    | जानेके लिये नागराजसे विदा माँगना ५४२३                                                                                  |
| ३४६-मारायणकी महिमासम्बन्धी उपाल्यानका                                                                                                                    | ३६५—नागराजसे विदा ले ब्राह्मणका च्यवन सुनिसे                                                                           |
| avie_हागीत-अवतारकी कथा। वेदोंका उद्धारः                                                                                                                  | उञ्छव्चिकी दीक्षा लेकर साधनपरायण                                                                                       |
| मधकेटभ-वधत्या नारायणकी महिमाका वर्णन ५३८८                                                                                                                | होना और इस कथाकी परम्पराका वर्णन ५४२४                                                                                  |

# चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                                              |                   | २०-समुद्र देवताका मूर्तिमती नदियोंके |          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| १–शोकाकुल युधिष्ठिरकी देवर्षि                           |                   | साथ सवाद                             | አଜଣ      |
| नारदके द्वारा सान्त्वना ""                              | ४४२५              | २१—चूहेकी सहायताके फलखरूप चाण्डाल    |          |
| २-महाभारतकी समाप्तिपर महाराज                            |                   | के जालसे विलावकी मुक्ति""            | *** Your |
| युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें प्रवेश                        | ४५१८              | २२-मरे हुए ब्राह्मण-बाङकपर तथा गीध   |          |
| ३-इन्द्रकी ब्राह्मणवेषमें दैत्यराज प्रह्लादसे मेंट      | •                 | एवं गीदहपर शङ्करजीकी कृपा            | ···      |
| ४-कपोतके द्वारा व्याधका आतिय्य-सत्कार                   | 8606              | २३-काश्यप ब्राह्मणके प्रति गीदङ्के   |          |
| ५-भगवान् नारायणके नाभि-कमलसे                            |                   | रूपमें इन्द्रका उपदेश ""             | ACCA     |
| ळोकपितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति                            | ··· ४८२५          | २४-इन्द्रको पहचाननेपर काश्यपदारा     |          |
| ६-कौशिक ब्राह्मणको सावित्रीदेवीका                       |                   | उनकी पूजा                            | 8668     |
| प्रत्यक्ष दर्शन                                         | *******           | २५-महर्षि स्गुके साथ भरद्वाज         |          |
| ७-श्रीकृष्णकी उग्रसेनसे भेंट                            | ५०२५              | मुनिका प्रश्नोत्तर •••               | 8668     |
| ८-वैश्य दुलाधारके द्वारा मुनि                           | , ,,              | २६-जापक ब्राह्मण एवं महाराज          |          |
| आजलिका सत्कार                                           | *** 4090          | इस्ताकुकी ऊर्घगति                    | 8644     |
| ९-नारदजीको भगवान्के विश्वरूपका दर्शन                    | *** 4774          | २७-प्रजापति मनु एवं महर्षि           |          |
| १०-भगवान् इयग्रीव वेदोंको रसातलसे                       | ,                 | बृहस्पतिका संवाद ***                 | አሪፅጸ     |
| ळाकर ब्रह्माजीको छौटा रहे हैं                           | ५३९१              | २८-भगवान् वराइकी ऋषियोदारा खति       | *** ४९५६ |
|                                                         | ****              | २९—गहर्षि पञ्चशिलका महाराज           |          |
| (सादा)                                                  |                   | जनकको उपदेश                          | *** 8360 |
| ११-सुवर्णमय पक्षीके रूपमें देवराज                       |                   | ३०-देवर्षि एवं देवराजको मगवती        |          |
| इन्द्रका संन्यासी वने हुए ब्राह्मण-                     |                   | लक्सीका दर्शन                        | ••• ५०२६ |
| बालकोंको उपदेश ***                                      | አጸጸፈ              | <b>३१—मुनि जाजलिकी तपस्या</b>        | *** ५०९४ |
| १२-स्वयं श्रीकृष्ण शोकमन्न युधिष्ठिर-                   |                   | ३२-चिरकारी शस्त्र त्यागकर अपने       |          |
| को समझा रहे हैं                                         | , , , , , , , , , | पिवाको प्रणाम कर रहे हैं             | ••• ५१११ |
| १३-ध्यानमग्न श्रीकृष्णचे युधिष्ठिर प्रश्न<br>कर रहे हैं |                   | ११-सनकादि महर्षियोंकी शुकाचार्य एवं  |          |
| १४-भगवान् श्रीकृष्णका देवर्षि नारद                      | 2430              | वृत्रासुरसे भेंट                     | ५१४६     |
| एवं पाण्डवींको लेकर शरशयान                              |                   | ३४-दक्षके यज्ञमें शिवजीका प्राकट्य   | ५१६८     |
| स्यतं भीष्मको निकट गमन                                  | ***               | ३५-साच्यगणोंको हंसरूपमें ब्रह्माजीका |          |
| १५-राजारे हीन प्रजाकी ब्रह्माजीरे                       | ४५५६              | उपदेश                                | ••• ५२१७ |
| राजाके लिये प्रार्थना ***                               | *** ***           | २६-महर्षि वशिष्ठका राजा कराळ जनकको   |          |
| १६-राजा वेनके वाहु-मन्यनसे                              | ४५७१              | उपदेश                                | *** 4233 |
| महाराज पृथुका प्राकट्य                                  | ***               | ३७-महर्षि याज्ञबल्क्यके स्मरणसे देवी |          |
| १७-राजा क्षेमदर्शी और कालकनृक्षीय मुनि                  | ४५७६              | सरस्वतीका प्राकट्य •••               | *** ५२६८ |
| १८-राजर्षि जनक अपने सैनिकॉको स्वर्ग                     | ४६३६              | ३८-राजा जनकके द्वारपर शुकदेवजी       | ५३०३     |
| और नरककी वात कह रहे हैं                                 | *** **** *        | ३९-राजा जनकके द्वारपर ग्रुकदेवजीका   |          |
| १९-कालकदृष्तीय मुनि राजा जनकका                          | xeas              | पूजन                                 | ५३०४     |
| राजकुमार क्षेमदर्शीके साथ मेळ करा                       |                   | ४०-गुकदेवजीको नारदजीका उपदेश         | ५३१५     |
| 73                                                      | ··· vea -         | ४१-नर-नारायणका नारदजीके साथ संवाद    | ५३३१     |
|                                                         | ४६९८              | ४३-( १६ छाइन चित्र फरमींमें )        |          |



## महाभारत 🔀



शोकाकुल युधिष्टिरकी देवपिं नारदके द्वारा सान्त्वना

श्रीपरमात्मने नमः

# श्रीमहाभारतम्

# शान्तिपर्व

---

( राजधर्मानुशासनपर्व )

### प्रथमोऽध्यायः

युधिष्ठिरके पास नारद आदि महर्षियोंका आगमन और युधिष्ठिरका कर्णके साथ अपना सम्बन्ध बताते हुए कर्णको आप मिलनेका वृत्तान्त पूछना

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवां सरस्वती ध्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

अन्तर्यांमी नारायणस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णः ( उनके नित्य सद्धा )नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुनः ( उनकी छीला प्रकट करनेवाछी ) मगवती सरस्वती और ( उनकी छीलाओंका संकठन करनेवाछे ) महर्षि वेदल्यासको नमस्कार करके जय ( महामारत ) का पाठ करना खाहिये ॥

#### वैशम्पायन उनाच

छतोदकास्ते सुद्धदां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः। विदुरो धृतराष्ट्रश्च सर्वोश्च भरतक्षियः॥१॥

वैराम्पायनजी कहते हैं—राजन् । पाण्डवः विदुरः धृतराष्ट्र तथा भरतवशकी सम्पूर्ण क्षियाँ—इन सबने गङ्गाजीमें अपने समस्त बुद्धरोंके क्षिये जकाजकियाँ प्रदान की ॥ १ ॥ सन्न ते सुमहात्मानो न्यससन् पाण्डुनन्द्नाः । शीचं निवर्तयिष्यन्तो मासमात्रं वहिः पुरात् ॥ २ ॥

तदनन्तर वे महामनस्त्री पाण्डव आत्मशुद्धिका सम्पादन करनेके छिये एक मासतक वहीं (गङ्गातटपर) नगरसे बाहर टिके रहे ॥ २ ॥

कृतोदकं तु राजानं धर्मपुत्रं युधिष्टिरम्। अभिजग्मुमहात्मानः सिद्धा ब्रह्मविस्तरमाः॥ ३॥

मृतकींके लिये जलाखिट देकर वैठे हुए धर्मपुत्र राजा सुधिष्ठिरके पास बहुतसे श्रेष्ठ ब्रह्मपि सिद्ध महान्मा पद्मरि ॥ द्वैपायनो नारदश्च देचलश्च महानृपिः । देवस्थानश्च कणवश्च तेपां शिष्याश्च सत्तामाः ॥ ४ ॥

द्वैपायन व्यासः नारतः महर्षि देवछः देवस्थानः कण्व तया उनके श्रेष्ठ शिष्य मी वहाँ आये ये ॥ ४ ॥ अन्ये च वेदविद्वांसः कृतप्रका द्विजातयः । गृहस्थाः स्नातकाः सन्तो दृहशुः कुरुसत्तमम् ॥ ५ ॥ इनके अतिरिक्त अनेक वेदवेता एवं पवित्र बुद्धिवाले

ब्राह्मणः ग्रहस्य एवं स्नातक सत भी वहाँ आकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरते भिन्ने ॥ ५॥

तेऽभिगम्य महात्मानः पृत्तिताश्च यथाविधि । श्यसनेषु महार्देषु विविशुस्ते महर्षयः ॥ ६ ॥ वे महात्मा महर्षि वहाँ पहुँचकर विधिपूर्वक पृत्रित हो

राजाके दिये हुए बहुमूल्य आवर्नोपर विराजमान हुए ॥६॥ प्रतिगृद्धा ततः पूजां तत्काळसहशीं तदा । पर्युपासन् यथान्यायं परिवायं मुधिष्ठिरम् ॥ ७ ॥ पुण्ये भागीरधीतीरे शोकव्याकुळचेतसम् । अध्यास्ययन्तो राजानं विप्राः शतसहस्रशः ॥ ८ ॥

उस समयके अनुरूप पूजा स्वीकार करके वे मैकड्रों। इजारों ब्रह्मार्थ मागीरचीके पावन तटपर शोकले व्याकुलिचत हुए राजा ग्रुभिक्षिरको सब ओरसे घेरकर आश्वासन देते हुए वयोचितरूपरे उनके पास बैठे रहे ॥७८॥

नारदस्त्वब्रवीत् काळे धर्मेपुत्रं युधिष्ठिरम्। सम्भाष्य मुनिभिःसार्धे कृष्णद्वेपायनादिभिः॥ ९॥

उस समय श्रीकृण्यहै गयन शादि मुनियोंके साथ सात-चीत करके सबसे पहले नारतजीने घर्मपुत्र युधिविरसे कहा-॥ भवता बाहुवीर्येण प्रसादान्माधवस्य च । जितेयमविनः कृत्स्ता धर्मेण च युधिष्ठिर ॥ १० ॥

भारापाब युषिष्ठिर । आपने अपने बाहुबळ, भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा तथा धर्मके प्रमावते इस सम्पूर्ण पृथ्वीतर विजय पायी है ॥ १० ॥

दिष्ट्या मुक्तस्तु संग्रामादसाङ्कोकभयंकरात् । क्षत्रधर्मरतद्यापि कच्चिन्मोदसि पाण्ड्व॥११॥

#0 00 €-- €€. 8-

पाण्डुनन्दन ! सीभाग्यकी वात है कि आप सम्पूर्ण जात्-को भयमें डालनेवाले इस संग्रामले खुटकारा पा गये । अब क्षत्रियधर्मके पालनमें तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो हैं न ! ॥ कव्यिष्य निक्तामित्रः प्रीणास्ति सम्बन्धो नगा ।

कचिच निहतामित्रः प्रीणासि सुहृदो नृप । कचिच्छ्रियमिमां प्राप्य न त्वां शोकः प्रवाधते ॥ १२॥

'नरेश्वर ! आपके शत्रु तो मारे जा जुके। अब आप अपने मुद्धदोको तो प्रसन्न रखते हैं न ! इस राज्य-ख्स्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा है ! ! । १२॥

युधिष्ठिर उवाच

विजितेयं मही कृत्सा कृष्णवाहुवस्त्रश्रयात् । ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमार्जुनवस्त्रन च ॥ १३ ॥

युधिष्टिर वोले — सने । भगवान् श्रीकृष्णके बाहुबल-का आश्रय लेनेके ब्राह्मणीकी क्या होनेचे तथा भीमकेन और अर्जुनके बल्के इत सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त हुई ॥ १३ ॥ इदं मम महद् दुःखं वर्तते हृदि नित्यदा ।

कृत्वा क्षातिक्षयिममं महान्तं छोभकारितम् ॥ १४॥

परतु ! मेरे हृदयमें निरन्तर यह महान् दुःख बना रहता है कि मैने लोभवश अपने बन्धु-बान्धवोंका महान् छहार करा डाला ! १४ ॥

सौभद्रं द्वौपदेयांश्च घातियत्वा सुतान् प्रियान् । जयोऽयमजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे ॥ १५॥

भगवन् ! सुभद्राकुमार अभिमन्यु तथा द्रौपदीके प्यारे पुत्रोंको मरवाकर मिली हुई यह विजय भी मुझे पराजय-ची ही जान पहती है ॥ १५ ॥

किं नु वक्ष्यति वार्ष्णेयी वधूमें मधुसूद्रनम् । द्वारकावासिनी कृष्णमितः प्रतिगतं हरिम् ॥ १६ ॥

चृष्णिकुलकी कत्या मेरी वहू सुमद्राः जो इस समय द्वारिकामें रहती हैं। जब मधुसद्दन श्रीकृष्ण यहाँसे छीटकर द्वारिका जायंगे। तब इनसे क्या कहेगी १॥ १६॥ द्वीरादी हतपुत्रेयं छपणा द्वतवान्धवा।

द्रौपदी हतपुत्रेयं छपणा हतवान्धवा। असारित्रयहिते युक्ता भूयः पीडयतीव माम् ॥ १७॥ यह द्रपदक्रमारी कृष्णा यपने पुत्रीके मारे जानेचे अत्यन्त

यह द्रुपदकुमारा कृष्णा शपन पुत्राक मार जानक अत्यन्त दीन हो गयी है । इस वेचारीके माई-वन्धु भी मार डाले गये । यह इमलोगोके प्रिय और हितमें सदा लगी रहती है । में जव-जय इसकी ओर देखता हूँ, तव-तव मेरे मनमें अधिक-से अधिक पीड़ा होने लगती है ॥ १७ ॥

इद्मन्यत् तु भगवन् यत् त्वां वस्यामि नारद् । मनत्रसंवरणेनास्मि कुन्त्या दुःखेन योजितः ॥ १८ ॥

भगवन् नारद ! यह दूसरी बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ और भी दुःख देनेवाली है। मेरी माता कुन्तीने कर्णके जन्मका रहस्य छिनाकर मुझे बड़े भारी दुःखमें डाल दिया है।। १८॥

यः स नागायुतवलो लोकेऽप्रतिरथो रणे।

सिंहखेळगतिधींमान् घृणी दाता यतवतः॥१९॥ आश्रयो धार्तेराष्ट्राणां मानी तीक्ष्णपराक्रमः। अमर्पी नित्यसंरम्भी क्षेत्रासाकं रणे रणे॥२०॥ शीव्रास्त्रश्चित्रयोधी च कृती चाद्धतविक्रमः। गृहोत्पन्नःसुतःकुन्त्याभ्रातासाकमसौ किळ॥२१॥

जिनमें दस हजार हाथियोंका वल था, संसारमें जिनका सामना करनेवाल दूसरा कोई भी महारथी नहीं था, जो रए-भूमिमें सिंहके समान खेलते हुए विचरते थे, जो बुद्धिमान्। द्याल, दाता, संवमपूर्वक व्रवक्त पालन करनेवाले और पूतराष्ट्र पुत्रोंके आश्रय थे; अभिमानी, तीवपराक्रमी, अमर्प-चील, नित्य रोपमें भरे रहनेवाले तथा प्रत्येक युद्ध से हमलोगें-पर अस्त्रों पूत वाग्वाणोका प्रहार करनेवाले थे, जिनमे विचिन्न प्रकारसे युद्ध करनेकी कला थी, जो शीवतापूर्वक अस्त्र चलानेवालं, धनुर्वेदके विद्धान तथा अद्भुत पराक्रम कर दिखानेवालं थे, वे कर्ण गुप्तरूपके उत्स्व हुए कुन्तीके पुत्र और इमलोगों-के बढ़े माई थे; यह यात हमारे सुननेमें आयी है॥१९–२१॥ तोयकर्मणि तो कुन्ती कथायामास सूर्यक्रम् ।

पुत्रं सर्वगुणोपेतमवकीर्ण जले पुरा॥ २२॥ जलदान करते समय स्वयं माता कुन्तीने यह रहस्य

बताया या कि कर्ण भगवान् सूर्यके अंशते उत्पन्न हुआ मेरा ही चर्वशुणसम्पन्न पुत्र रहा है। जिले मैने पहले पानीमें बहा दिया था।। २२॥

मञ्जूषायां समाधाय गङ्गास्त्रोतस्यमज्जयत् । यं स्तुषुत्रं लोकोऽयं राधेयं चाभ्यमन्यत् ॥ २३ ॥ सज्येष्ठपुत्रः कुन्त्या वै ध्रातासाकं च मातृजः।

नारवर्जी । मेरी माता कुन्तीने कर्णको जन्मके पश्चात् एक पेटीमें रखकर गङ्गाजीकी धारामे बहाया था । जिन्हें यह शारा संसार अनतक अधिरण स्त एवं राभाका पुत्र समझता था) वे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र और हमलोगोंके सहोदर भाई ये ॥ २३५ ॥

अज्ञानता मया भ्रात्रा राज्यलुक्धेन घातितः ॥ २४ ॥ तन्मे दहति गात्राणि तलराशिमिवानलः ।

मैंने अनजानमें राज्यके छोममें आकर भाईके हायचे ही माईका वघ करा दिया। इस वातकी चिन्ता मेरे अझोंको उसी प्रकार जला रही है, जैसे आग रूईके देरको भस्स कर देती है ॥ २४३ ॥

न हि तं वेद पार्थोऽपि भ्रातरं रवेतवाहनः॥ २५॥ नाहं न भीमो न यमौ सत्वसान् वेद सुवतः।

कुन्तीनन्दन स्वेतवाइन अर्जुन भी उन्हें भाईके रूपमें नहीं जानते थे। मुझकोः भीमसेनकोतथा नकुरू-सहदेवको भी इस बातका पता नहीं याः किंतु उत्तम व्यतका पालन करने-बाले कृषी हमें अपने भाईके रूपमें जानते थे॥ २५}॥ गता किल पृथा तस्य सकाशमिति नः श्रुतम् ॥ २६॥ असाकं शमकामा वै त्वं च पुत्रो ममेत्यथ । पृथाया न कृतः कामस्तेन चापि महात्मना ॥ २७॥ सुननेमें आया है कि मेरी माता कृती हमलोगोंमें सिष

करानेकी इच्छाते उनके पात गयी थाँ और उन्हें बताया था कि ग्वम मेरे पुत्र हो। प्यंत्र महामनस्वी कर्णने माता कुन्तीकी यह इच्छा पूरी नहीं की ॥ २६-२७॥ अपि पश्चादिवं मातयंबोचदिति नः श्रुतम्। न हि शक्ष्याम्यहं त्यक्तं नुषं दुर्योधनं एणे॥ २८॥

अनार्यत्वं नृशंसत्त्वं कृतष्तत्त्वं च मे भवेत्। हमने यह भी छुना है कि उन्होंने पीछे माता कुन्तीको यह जवान दिया कि भी युद्धके समय राजा दुर्योधनका साथ नहीं छोड़ सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी नीचता, कृत्ता और कृतप्तता सिद्ध होगी ॥ २८ई ॥ युधिष्ठिरेण संधि हि यदि कुर्यों मते तब ॥ २९ ॥ भीतो रणे इवेतवाहादिति मां मंस्यते जनः।

भाताओ । यदि तुम्हारे मतके अनुसार में इस समय युविष्ठिरके साथ सिथ कर खूँ तो सब छोग यही समझेंगे कि कर्ण युद्धमें अर्जुनते डर गया? ॥ २९६ ॥ सोऽई निर्जित्य समरे चिजयं सहकेशचम् ॥ ३०॥

संधास्य धर्मेषुञ्चेण प्रश्चादितिच सोऽन्नवीत् । ध्यतः मैं पहले समराङ्गणमें श्रीकृष्णसहित शर्जुनको परात्त करके पीले धर्मेषुत्र शुधिष्ठरके साथ सचि करूँगा?

ऐसी बात उन्होंने कही ॥ ३०ई ॥ तमुवाच किल पृथा पुनः पृथुलवक्षसम् ॥ ३१ ॥ चतुर्णमभयं देहि कामं युध्यस फाल्गुनम् ।

तय कुन्तीने चौडी छातीबाले कर्णते फिर कहा— ध्वेटा ! तुम इच्छातुचार अर्जुनचे सुद्ध करो; किंतु अन्य चार भाइयों-को अमय दे दो? ॥ ३१३ ॥

सोऽववीन्मातरं धीमान् वेपमानां कृताक्षितः॥ ३२॥ प्राप्तान् विपद्यांश्चतुरो न हिनष्यामिते सुतान् । पञ्जैव हि सुता देवि भविष्यन्ति तव श्रुवाः॥ ३३॥ सार्जुना वा हते कर्णे सकर्णा वा हतेऽर्जुने।

इतना कहकर माता कुन्ती यर्थर कॉपने लगी। तव वुद्धिमान् कर्णने हाय जोड़कर माताधे कहा—प्देवि ! तुम्हारे चार पुत्र मेरे वगमें आ जावंगे तो भी मैं उनका वच नहीं करूँगा। तुम्हारे पॉच पुत्र निश्चितरूपके वने रहेंगे। यदि कर्ण मारा गया तो अर्जुनग्रहित तुम्हारे पॉच पुत्र होंगे और यदि अर्जुन मारे गये तो वे कर्णविहत पॉच होंगे ॥३२-३२३॥ तं पुत्रगृद्धिनी भूयो माता पुत्रमथान्नवीत्॥ ३४॥ आतृणां स्वस्ति कुर्वीथायेणां स्वस्ति चिकीर्षितः।

पत्रमुक्त्वा किल पृथा विस्ट्योपययौ गृहान् ॥ ३५ ॥ तव पुत्रोंका हित चाहनेवाली माताने पुनः अपने स्वेष्ट

पुत्रसे कहा—बेटा ! तुम जिन चारों भाइयोंका कल्याण करना चाहते हो। उनका अवश्य भला करना' ऐसा कहकर माता कर्णको छोड़कर घर लौट आयों ॥ ३४-३५ ॥ सोऽर्जुनेन हतो वीरो आत्रा आता सहोदरः।

सोऽजुनेन हता वारा आता आता सहादरः। न चैव विवृतो मन्त्रः पृथायास्तस्य वा विभो ॥ ३६ ॥ उस वीर सहोदर माईको माई अर्जुनने मार डाळा।

उस बार सहादर माइका माइ अधुनन मार अला । प्रमो ! इस गुप्त रहस्प्रको न तो माता कुन्तीने प्रकट किया और न कर्णने ही ॥ ३६ ॥

अथ शूरो महेष्यासः पार्थेनाजो निपातितः। अहं त्यक्षासिषं पश्चात् ससोदर्यं द्विजोत्तम ॥ ३७ ॥ पूर्वेजं भ्रातरं कर्णं पृथाया वचनात् मभो। तेन मे दृयते तीवं हृद्यं भ्रातृघातिनः॥ ३८ ॥

दिजश्रेष्ठ । तदनन्तर युद्धश्यलमे महाश्रनुर्धर ग्रूर्जीर कर्ण अर्जुनके हायसे मारे गये । प्रमो ! सुन्ने तो माता कुन्ती- के ही कहनेसे बहुत पीछे यह बात मालम हुई है कि 'कर्ण हमारे ज्येष्ठ एव सहोदर भाई थे ।' मैंने माईकी हत्या करायी है; हरुल्यि मेरे हृदयको तीन वेदना टां रही है ॥ ३७-३८॥ कर्णार्जुनसहायोऽहं अयेयमिए चाससम् । समायां हिन्दयमानस्य धार्तराष्ट्रेंद्रारमिमः ॥ ३९॥ सहसोस्पतितः क्रोधः कर्ण हृष्ट्रा प्रशास्यति ।

कर्ण और अर्जुनकी सहायता पाकर तो मै देवराज इन्द्र-को मी जीत सकता था। कौरवसमामें जय दुरात्मा धृतराष्ट्र-पुत्रोंने ग्रुद्धे बहुत क्लेश पहुँचायाः तय सहसा मेरे हृदयमे, क्रोध प्रकट हो गथा। परंतु कर्णको देखकर वह जान्त हो गया। १९५ ॥

यदाद्यस्य गिरो रूक्षाः श्र्यणोमि कहकोदयाः ॥ ४० ॥ सभायां गदतो चृते दुर्योधनहितीषणः । तदा नस्यति मे रोषः पादौ तस्य निरीक्ष्य ह ॥ ४१ ॥

जब धूतसभामें दुर्योधनके हितकी इच्छाते वे बोधने खगते और मैं उनकी कड़वी एव रूखी बार्ते सुनता उस समय उनके पैरोंको देखकर मेरा बढ़ा हुआ रोघ धान्त हो जाता या ॥ ४०-४१॥

कुन्त्या हि सदद्यों पादौ कर्णस्थेति मतिर्मम । साददयहेतुमन्विच्छन् पृथायास्तरा चैव ह ॥ ४२ ॥ कारणं नाधिगच्छामि कर्थाचिदपि चिन्तयन् ।

भेरा विश्वास है कि कर्णके दोनों पैर माता कुन्तीके चरणों-के सहय थे । बुन्ती और कर्णके पैरोमें इतनी समानता क्यों है ! इसका कारण डूंढता हुआ मैं बहुत सोचता-विचा-रता; परंतु किसी तरह कोई कारण नहीं समझ पाता था ४२ है कथें जु तस्य संप्रामे पृथिवी चक्रमग्रस्तत्॥ ४३॥ कथें जु रास्तो आता मे तत्त्वं चक्तुमिहाहस्ति ।

नारदर्जी ! क्याममें कर्णके पहियेको पृथ्वी क्यों निगल गयी और मेरे बढ़े माई कर्णको कैसे यह शाप प्राप्त हुआ ? इसे आप टीकटीक बतानेकी कृपा करें ॥ ४२½॥ श्रोतुमिच्छामि भगवंस्त्वत्तः सर्वे यथातथम् । भवान् हि सर्वविद् विद्वान् ठोके वेद् छताकृतम्॥ ४४ ॥ भगवन् ! में आरहे यह सारा बृत्तान्त यथार्थरूपसेसुनना चाहता हूँ; क्योंिक आप सर्वत्र विद्वान् हैं और लोकमें जो भृत और मनिष्य कालकी घटनाएँ हैं, उन सक्को जानते हैं ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुज्ञासनपर्वणि कर्णाभिज्ञाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वकं अन्तर्गत राजधर्मानुज्ञासनपर्वमें कर्णकी पहत्त्वानविषयक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

# **द्वितीयोऽ**घ्यायः

#### नारदजीका कर्णको शाप प्राप्त होनेका प्रसङ्ग सुनाना

वैग्नम्यायन् उवाच स पवमुक्तस्तु मुनिर्नारदो बदतां बरः। कथयुमास तत् सर्वे यथा ज्ञानः स स्तुजः॥ १॥

वैद्दारपायनजी कहते हैं—राजन् ! युधिक्षिरके इस प्रकार पूछनेपर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद मुनिने स्तपुत्र कर्णको जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था। वह सब प्रसङ्ग कह सुनाया ॥ नारद जवाच

प्रमितन्मदावाहो यथा वदस्ति भारत। न कर्णार्जुनयोः किंचिद्रविषद्दां भवेद् रणे॥ २ ॥

नारदर्जीने कहा:—महाबाहु भरतनत्वन ! तुम जैहा कह रहे हो, ठीक ऐसी ही बात है । वास्तवमें कर्ण और अर्जुन-फे लिये युद्धमे कुछ भी असाध्य नहीं हो उकता या ॥ २ ॥ गुष्टामेतत् तु देवानां कथिय्यामि तेऽनघ । सिन्नवोध महावाहो यथा वृद्धमिदं पुरा ॥ ३ ॥

अनम ! यह देवताओंकी गुप्त बात है। जिसको मैं उम्हें बता रहा हूं । महावाहो ! पूर्वकालके इस यथावत् बृत्तान्त-को द्वम ध्यान देकर छुनो ॥ ३॥

क्षत्रं सर्गं कथं गच्छेच्छस्रपृतमिति प्रभो । संघर्षजननस्तसात् कन्यागभों विनिर्मितः ॥ ४ ॥

प्रमो । एक समय देवताओंने यह विचार किया कि कौन-डा ऐसा उपाय हो, जिससे भूमण्डलका सारा ध्वित्रय-समुदाय श्रह्मोंके आधातसे पवित्र हो स्वर्गलोकमे पहुँच जाय। यह सोचकर उन्होंने सर्गद्वारा कुमारी कुन्तीके गर्मसे एक तेजस्वी वालक उत्पन्न कराया, जो संबर्गका जनक हुआ।। स्र वालक्तेजसा यक्तः सतपुत्रत्वमागतः।

स वालस्तेजसा युक्तः स्तपुत्रत्वमागतः। चकाराङ्गिरसां श्रेष्ठाद् धनुर्वेदं गुरोस्तदा॥ ५॥

वही तेजली वालक स्तपुत्रके रूपमे प्रथिद हुआ। उसने अङ्गिरागोत्रीय ब्राह्मणोर्मे श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्यसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की ॥ ५ ॥

स वर्ज भीमसेनस्य फालगुनस्य च लाघवम् । द्युद्धि च तव राजेन्द्र यमयोर्विनयं तदा ॥ ६ ॥ संस्थं च वासुदेवेन वाल्ये गाण्डीवधन्वनः । प्रजानामन्तरागं च चिन्तयानो व्यवहात ॥ ७ ॥

राजेन्द्र ! वह भीमसेनका वल, अर्जुनकी फुर्ती; आपकी बुद्धि, नकुल और सहदेवकी चिनय, गाण्डीव- घारी अर्जुनकी श्रीकृष्णके साथ वन्त्रपनमे ही मिनता तथा पाण्डवीपर प्रजा-का अनुराग देखकर चिन्तामग्न हो जलता रहता था ॥६-७॥ स सच्यमकरोद् वाल्ये राज्ञा दुर्गोधनेन च । युष्माभिनित्यसंद्विष्टो दैवाचापि खभावतः॥ ८ ॥

इसीलिये उसने वाल्यानस्थामे ही राजा दुर्योघनके साय मित्रता स्थापित कर ळी और दैवकी प्रेरणासे तथा स्वमानवद्य भी वह आपलोगोंके साथ सदा होष रखने लगा ॥ ८ ॥ चीर्याधिकमध्याळस्य धर्मुवेंदे धनंजयम् । द्वीर्णं रहस्युपागम्य कर्णो वचनमज्ञवीत्॥ ९ ॥ एक दिन अर्जुनको धनुवेंदमे अधिक धाक्तिसाली देस

कर्षने एकात्रमें होणाचार्यके पास जाकर कहा—॥९॥ ब्रह्मास्त्रं चेतुमिञ्छामि सरहस्यतिवर्तनम् । अर्जुनेन सम् चाहं युध्येयमिति मे मतिः॥१०॥ समः शिष्येषु चः स्नेहः पुने चैव तथा ध्रुवम् । त्वत्यसादान्न मां मुयुरकृतास्त्रं विचक्षणाः॥११॥

्गुरुदेव ! मै प्रसासको उसके छोडने और छौटानेके रहस्यविद्व जानना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि मै अर्जुनके साथ युद्ध करूँ । निश्चय ही आपका सभी विष्यों और पुत्रपर बरावर स्तेह है । आपको छुपाले विद्यान पुरुष यह न कहें कि यह सभी अस्त्रोंका जाता नहीं है ।॥ १०-११ ॥ द्वोणस्त्रधोक्तः कर्णेन सार्पक्षः फाल्गुनं प्रति । द्वीरात्म्यं चैव कर्णेस्य विद्वित्वा तमुवाच ह ॥ १२ ॥

कर्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनके प्रति पर्श्वपात रखनेवाले द्रोणाचार्य कर्णकी दुष्टताको समझकर उससे बोले—॥ १२॥ ब्रह्मास्त्रं ब्राह्मणो विद्याद् यथावचरितव्रतः। स्त्रियो वा तपस्त्रीयो नान्यो विद्यात् कथंचन ॥ १३॥

'वत्त ! ब्रह्माखको ठीक-ठीक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाळा ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपम्बी क्षत्रिय । दूसरा कोई किसी तरह इसे नहीं सीख सकता '॥ १३॥ इत्युक्तोऽङ्गिरसां श्रेष्टमामन्त्र्य प्रतिपूच्य च। जगाम सहसा रामं महेन्द्रं पर्वतं प्रति॥ १४॥

उनके ऐमा कहनेपर अङ्किरागोत्रीय ब्राह्मणॉर्म ब्रेष्ठ द्रोणाचार्यकी आज्ञ ले उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेन्द्र पर्वतपर परछरामजीके पास चला गया ॥१४॥ स तु रामसुपागम्य शिरसाभिष्रणम्य च । ब्राह्मणो भागवोऽसीति गौरवेणाभ्यगच्छत ॥ १५ ॥

परश्चरामजीके पास जाकर उसने मस्तक श्चकाकर उन्हें प्रणाम किया और भीं भ्रमुवंशी ब्राह्मण हूँ। ऐसा कड्कर उसने गुरुमावरे उनकी शरण ली ॥ १५॥

रामस्तं प्रतिजन्नाह पृष्ट्वा गोत्रादि सर्वशः। उष्यतां स्नागतं चेति प्रीतिमांश्चाभवद् मृशम्॥ १६॥

परक़ुरामजीने गोत्र आदि सारी वार्ते पृक्रकर उसे शिष्य-मानचे स्वीकार कर लिया और कहा—वल । तम यहाँ रहो । तुम्हारा स्वागत है । ऐसा कहकर वे मृनि उसपर बहुत प्रकल हुए ॥ १६ ॥

तत्र कर्णस्य वसतो महेन्द्रे स्वर्गसंनिमे । गन्थर्वे राक्षसैर्यक्षेदेवैद्यासीत् समागमः॥१७॥

स्वर्गछोक्को सहण मनोइर उस महेन्द्र पर्वतपर रहते हुए कर्णको गन्धवों, राक्षसों, यहाँ तथा देवताओं विस्नेका अवसर पात होता रहताथा ॥ १०॥

स तजेष्वस्त्रमकरोद् भृगुश्रेष्ठाद् यथाविधि । प्रियक्षाभवदत्यर्थे देवदानवरक्षसाम् ॥ १८ ॥

उस पर्वतपर भ्राभेष्ठ परद्यामजीवे विधिपूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अम्यास करने छगा। वह देवताओं दानवीं एवं राखसींका अस्पन्त प्रिय हो गया।। १८॥ स कदाचित् समुद्रान्ते विचरजाश्रमान्तिके। एकः खड्गधनुष्पाणिः परिचकाम सूर्यकः॥ १९॥

एक दिनकी बात है, सूर्यपुत्र कर्ण द्वायमें धनुप्र बाण और तल्बार के समुद्रके तटपर आश्रमके पास ही अकेला दहल रहा या || १९ ||

सोऽभ्रिहोत्रप्रसक्तस्य कस्यचिद् ब्रह्मवादिनः। जघानाभानतः पार्थ होमधेतुं यदच्छया॥२०॥

पार्थं । उस समय शिनहोत्रमें छंग हुए किसी वेदपाठी ब्राह्मणकी होमधेनु उधर आ निकली। उसने अनुवानमे उस धेनुको (हिंछ बीच समझकर) अकसात् मार डाला क ॥२०॥ तद्मानकृतं मत्या ब्राह्मणाय न्यवेदयत्। कणः प्रसादयंद्धीनमिदमित्यव्रवीद् वचः॥ २१॥

अनजानमें यह अपराधं वन गया है। ऐसा समझकर कर्णने ब्राह्मणको सारा हाल बता दिया और उसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा- ॥ २१॥

अनुसिपूर्व भगवन् धेनुरेषा इता तन । मया तत्र प्रसादं च कुरुष्वेति पुनः पुनः ॥ २२ ॥ भगवत् ! मैंने अनजानमें आपकी गाय मार डाली है। अतः आप मेरा यह अपराव समा करके मुझपर कुपा कीनिये; कर्णने इस बातको वार-वार द्वहराया ॥ २२ ॥

स्त्र कर्णपर्वमें भी यह प्रसक्त भाषा है, वहाँ वर्णके द्वारा वहने के मारे जानेका उब्लेख है; अत. यहाँ भी होमधेनुका बल्डा ही समझना चाहिये। तं स विद्योऽद्यवीत् कुद्धो वाचा निर्भत्संयन्निव। दुराचार वधाहरूवं फलं प्राप्नुहि दुर्मते ॥ २३ ॥ येन विस्पर्धसे नित्यं यदर्थं घटसेऽनिराम् । युष्यतस्तेन ते पाप मूमिश्चकं प्रसिष्यति ॥ २४ ॥

बाक्षण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठाऔर कठोर बाणीहारा उसे डॉटता हुखा-दा बोला—'दुराचारी । तू मार ढाडने योग्य है। दुर्मते ! तू अपने इस पापका फल प्राप्त



कर छे। पार्पी ! त् जिलके साथ स्टा ईम्बर्ग रखता है और जिले परास्त करनेके लिये निरन्तर चेष्टा करता है। उसके साथ श्रुद्ध करते हुए तेरे रथके पहियेको घरती निगळ जायगी॥ २३-२४॥

ततश्चके महीग्रस्ते मूर्धानं ते विचेतसः। पातिपष्पति विकस्य शतुर्गच्छ नराधम॥२५॥

'नराषम ! जब पृथ्वीमें तेरा पहिया फॅस जायगा और त् अचेत-या हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तकको काट गिरायेगा। अब त् चळा जा ॥२५॥ यथेयं गौर्हता मुद्ध प्रमन्तेन त्वया मम् ।

प्रमत्तस्य तथारातिः शिरस्ते पातथिष्यति ॥ २६ ॥
भो मृद । जैसे असावधान होकर तूने इस गौका वध

क्षा भूढ । बंध असावधान होकर तून इस गोका वध किया है। उसी प्रकार असावधान-अवस्थामे ही शत्रु तेरा सिर काट हालेगा? ॥ २६ ॥

शतः प्रसादयामास कर्णस्तं द्विजसत्तमम्। गोमिर्धनैश्च रत्नैश्च स चैनं पुनरव्यवीत्॥ २७॥

इस प्रकार शाप प्राप्त होनेपर कणेने उस श्रेष्ठ बाह्मणको बहुत-सी गीएँ, घन और रत्न देकर उसे प्रसन करनेकी चेद्य की । तब उसने फिर इस प्रकार उत्तर दिया—!! २७ ॥ न हि मेऽव्याहतं कुर्यात् सर्वक्रोकोऽपि केवलम् । गच्छवा तिष्ठ वा यद् वा कार्यं ते तत् समाचर ॥ २८ ॥ 'सारा संसार आ जाय तो भी कोई मेरी बातको धुडी नहीं कर सकता । त् यहाँसे जा या खड़ा रह अथवा तुझे बो कुछ करता हो) वह कर ले? ॥ २८ ॥ इरयुक्तो ब्राह्मणेनाथ कर्णो दैन्यादघोमुखः । राममभ्यगमद् भीतस्तदेव मनसा सारम् ॥ २९ ॥ ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर कर्णको वडा मय हुआ । उसने दीनतावश थिर झका थिया । वह मन-ही-मन उस वातका चिन्तन करता हुआ परश्चरामजीके पास छैट आया ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि कर्णशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गन राजधर्मानुशासनपर्वमें कर्णको ब्राह्मणका शापनामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

# तृतीयोऽध्यायः

### कर्णको ब्रह्मास्त्रकी प्राप्ति और परशुरामजीका शाप

नारद उवाच

कर्णस्य चाहुवीर्येण प्रणयेन दमेन च । तुतोप भृगुज्ञार्द्को गुरुग्रुश्रूपया तथा ॥ १ ॥

नारद्जी कहते हैं-राजन् किषेक्षाहुबल, प्रेमः इन्ट्रिय-संयम तथा गुक्तेवारे भगुश्रेष्ठ परश्रतमजी बहुत संद्रष्ट हुए॥ तस्मै स विधिवत् इत्स्मै प्रह्माव्यं सनिवर्तनम्। प्रोद्याचालिळमञ्यां तपस्वी तत् तपस्विमे ॥ २ ॥

तदनन्तर तपस्वी परशुरामने तपस्यामे छ्ये हुए कर्णको शान्तमावरे प्रयोग और उपशंहार विधिष्ठहित समूर्ण ब्रह्मास्त्रकी विधिषूर्वक विश्वा दी ॥ २ ॥

चिदितास्त्रस्ततः कर्णो रममाणोऽऽश्रमे भृगोः। चकार चै धनुर्वेदे यत्नमद्भतविकामः॥३॥

व्रवालका ज्ञान प्राप्त करके कर्ण परात्रपात्रीके आश्रममें प्रवत्वापूर्वक रहने लगा। उठ अद्भुव पराक्रमी वीरने चनुर्वेदके अभ्यातके लिये वड़ा परिश्रम किया ॥ ३ ॥ वतः कदाचिद् रामस्तु वरन्ताश्रममन्तिकात् । कर्णेन सहितो धीमानुपवासेन कर्शितः ॥ ४ ॥ सुष्वाप जामदम्यस्तु विश्रम्भोत्पन्नसीहदः । कर्णस्तोत्स्व आधाय विरार क्लान्तमना गुषः ॥ ५ ॥

तस्यक्वात् एक समय बुद्धिमान् परश्रुरामजी कर्णके वाय अपने आश्रमके निकट ही घूम रहे ये । उपवास करनेके कारण उनका झारीर दुर्वछ हो गया था । कर्णके कपर उनका पूरा विश्वात होनेके कारण उसके प्रति वौहार्य हो गया था । वे मन-ही-मन यकावटका अनुभय करते थे, इसिंखे गुष्कर कामदिनिनन्दन परशुरामजी कर्णकी गोदमें विर रखकर सो गये ॥ ४-५॥

अध कृमिः इलेष्ममेदोमांसशोणितभोजनः । दारुणो दारुणस्पर्शः कर्णसाम्याशमागतः॥ ६॥

इसी समय छार, मेदा, मांस और रक्तका आहार करने बाह्य एक भयानक कीड़ा, जिसका स्पर्ध (डंक मारना) यड़ा भयंकर था, कर्णके पास आया॥ ह॥

स तस्योरुमथासाय विमेद रुधिराग्रनः। न चैनमशकत् क्षेन्तुं हन्तुं वापि गुरोर्मयात्॥ ७॥ उस रक्त पीनेवाले कीड़ेने कर्णकी जॉवके पास पहुँच-कर उसे छेद दिया; परंतु गुरुजीके जागनेके भयते कर्ण न तो उसे फॅक सका और न मार ही सका ॥ ७ ॥ संदृश्यमानस्तु तथा क्रमिणा तेन भारत। गुरोः प्रबोधनाशङ्की तमुपैक्षत सूर्यकाः॥ ८ ॥

भरतनन्दन । वह कीड़ा उसे बारंबार डँसता रहा तो मी स्वयुत्र कफीन कहीं गुरुजी जाग न उठें, इस आश्रक्कारे उसकी उपेक्षा कर दी ॥ ८ ॥

कर्णस्तु चेदनां धैर्यादसद्यां वितिगृह्य ताम्। अकम्पयन्नव्यथयन् धारयामास भागवम्॥ ९॥ यद्यपि कर्णको अवहा चेदना हो रही यी तो भी वह

पदार रूपका जवात वया हा रहा या वा ना पर वैर्यपूर्वक उसे सहन करके कम्पित और व्ययिनन होता हुआ परश्चरामजीको गोदमें लिये रहा ॥ ९ ॥

यदास्य रुधिरेणाङ्गं परिस्पृष्टं भृगृहदः। तदाबुद्धयत तेजस्त्री संत्रस्तर्चेन्मववीत्॥१०॥

जब उसका रक्त परशुरामजीके शरीरमें छग गया। वब वे तेजस्वी भागव जाग उठे और भयमीत होकर इस प्रकार बोर्छ— ॥ १०॥

अहोऽसम्यगुचितां प्राप्तः किमिदं क्रियते त्वया । कथयस्य भयं त्यक्त्वा याथातथ्यमिदं मम ॥ ११॥

'अरे ] मैं तो अग्रुद्ध हो गया [ तू यह स्या कर रहा है ! भय छोड़कर मुझे इस विषयमें ठीक-ठीक वता ! । ११ ॥

तस्य कर्णस्तदाऽऽचष्ट क्रमिणा परिभक्षणम् । दव्ही रामस्तं चापि क्रमि स्करसंनिभम् ॥१२॥

तव कर्णने उनसे कीड़ेके काटनेकी बात बतायी। परग्राम-जीने भी उस कीड़ेको देखा, वह स्अरके समान जान पड़ता या ॥ १२ ॥

अष्टपारं तीक्षणदंष्ट्रं सूचीभिरिच संबृतम्। रोमभिः संनिरुद्धाङ्गमलकं नाम नामतः॥१२॥ उनके आठ पैर ये और तीली दाहें। सुई-जैनी सुमने

उसक आठ पर य आर ताला पाए । घर जात उत्तर बाली रोमाबलियोंसे उसका सारा शरीर भरा तया देंचा हुआ था । वह (अलर्क) नामसे प्रसिद्ध कीहा था ॥ १३॥ स दृष्टमात्रो रामेण कृमिः प्राणानवास्त्रत् । तस्मिन्नेवासृति क्लिन्नस्तद्दुतमिवाभवत् ॥१४॥

परशुरामजीकी दृष्टिपहते ही उची रक्तरे मींगे हृए उछ कीड़ेने प्राण त्याग दिये; वह एक अद्धुतन्त्री बात हुई ॥ १४ ॥ ततोऽन्तरिक्षे दृष्ट्ये विश्वक्त्यः कराळवान् । राक्षत्तो लोहितग्रीवः कृष्णाङ्गो मेधवाहनः ॥ १५ ॥ तरनन्तर आकाशमें सब तरहके रूप घारण करनेमें समर्थ एक विकाल राक्षत्र दिखायी दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी

और शरीरका रंग काला था । वह बादलोंपर आरूढ था।।

स रामं प्राञ्जलिभूँचा वभाषे पूर्णमानसः। स्रक्ति ते मृगुशार्षुल गमिष्येऽहं यथागतम्॥१६॥ मोक्षितो नरकादसाद् भवता मुनिसत्तम। भद्रं तवास्तु बन्दं त्वां प्रियं मे भवता कृतम्॥१७॥

उस राक्षतने पूर्णमनोरय हो हाथ जोड़कर परद्वारामजीले कहा—'म्युग्रेष्ठ ! आपका कल्याण हो । मैं जैले आया था, कैसे छीट जाकँगा ! मुनिप्रवर ! आपने इस नरकते मुझे छुटकारा दिळादिया । आपका मळा हो । मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आपने मेरा वहा प्रिय कार्य किया है' ॥१६-१७॥ तमुवाच महावाहुर्जोमदम्यः प्रतापवान् । कस्त्वं कस्माच नरकं प्रतिपन्नो व्यवीहि तत् ॥ १८॥

तत्र महात्राहु प्रतापी जमदिनिननन्दन परछुरामने उससे पूछा—'त् कौन है ! और किस कारणसे इस नरकमे पढ़ा या ! यतलाओ !। १८॥

सोऽव्रवीदहमासं प्राग् दंशो नाम महासुरः। पुरा देवयुगे तात् भृगोर्तुल्यवया इत्। १९॥ उसने उत्तर दिया—त्वात ! प्राचीनकाळके सत्ययुगकी शत है। मैं दंश नामने प्रिष्ट एक महान् असुर था। महर्षि भूगुके बराबर ही मेरी भी अवस्था रही ॥ १९ ॥ सोऽहं भूगोः सुद्धितां भाषांभपहरं बळात्। महर्षेरभिशापेन स्क्रिमभूतोऽपतं सुष्टि॥ २०॥ अस्त वित सेरे समसी प्रणालाती प्रतीन कर्मान

्षक दिन मैने भगुकी प्राणन्यारी पत्नीका बल्पूबंक अपहरण कर लिया। इससे महर्षिने शाप दे दिया और मै कीड़ा होकर इस पृथ्वीपर गिर पडा॥ २०॥ अञ्चवीद्धि स मां कुद्धस्तव पूर्विपतामहः। मूत्रकलेष्माशानः पाप निरम्भ प्रतिपतस्यसे॥ २१॥

भापके पूर्व पितामह भ्रगुजीने शाप देते तमय कुपित होकर मुसते इत मकार कहा—भो पापी गृत मूत्र और छार आदि खानेवाळा कीडा होकर नरकमें पड़ेगा? ॥ २१ ॥ शापस्मान्तो भवेद् ब्रह्मानित्येवं तमथाब्रवम् । भविता भागवाद् रामादिति मामव्यदि सृगुः ॥ २२ ॥

'तव मैंने उनने कहा—'श्रमन् । इत शापका अन्त भी होना चाहिये।' यह सुनकर म्युजी योळे—'भ्युजंशी परग्रुरामसे इस शापका अन्त होगा' ॥ २२ ॥ सोऽहमेनां गतिं प्राप्तो यथा-कुराळं तथा । त्वया साधो समागम्य विसुक्तः पापयोत्तितः ॥ २३ ॥ 'बही मैं इस गतिको प्राप्त हुआ या, जहाँ कभी कुशळ नहीं बीता । साधो ! आपका समागम होनेसे मेरा इस पाप-योतिसे उद्धार हो गया' ॥ २३ ॥

प्रमुक्त्वा नमस्कृत्य यथी रामं महासुरः। रामः कर्णे च सकोधिमर्दं वचनमत्रवीत्॥२४॥ परश्चरमजीरे ऐसा कड्कर वह महान् असुर उन्हे प्रणाम

करके चलागया। इसके गाद परग्रुपामधीने कणेंसे क्षोचपूर्वक कहा— अतिदुःखिमदं मूढ न जातु ब्राह्मणः सहेत्। क्षतियस्येव ते चेर्यं कामया सत्यमुच्यताम्॥ २५॥

'ओ मूर्लं ! ऐसा मारी दुःख बाखण कदापि नहीं सह सकता ! तेरा चैर्यं तो खनियके समान है ! त् स्वेच्छापे ही सत्य बताः कीन है !? !! २५ ।!

तमुबाच ततः कर्णः शापाद् भीतः प्रसादयन् । ब्रह्मक्षत्रान्तरे जातं स्तं मां विद्धि भागंव ॥ २६ ॥ पाधेयः कर्णे इति मां प्रवदन्ति जना भुवि । प्रसादं कुरु मे ब्रह्मनस्वलुन्धस्य भागंव ॥ २७ ॥

कर्णं परपुरामचीके शापके भयते वर गया । अतः उन्हें प्रसन करनेकी चेष्टा करते हुए कहा—प्मार्गंव ! आप यह बान के कि मैं ब्राह्मण और धांत्रियसे भिन्न सत्वातिमें पैदा हुआ हूँ । सुमण्डलके मतुष्य मुद्धे राषापुत्र कर्णं कहते हैं । ब्रह्मन् ! स्पुनन्दन ! मैंने अक्षके लोभसे ऐसा किया है ! आप मुहापर कुपा करें ॥ २६-२७ ॥ पिता गुरुने संवेहों वेस्विद्यात्रदः प्रभः । स्रतो भागव इत्युक्तं मया गोत्रं तवान्तिके ॥ २८॥ पहसमें संदेह नहीं कि वेद और विधाका दान करनेवाला

शक्तिशाली गुरु पिताके ही तुल्य हैं। इविलये मैंने आपके निकट अपना गोत्र मार्गव वताया है'॥ २८॥ तमुवाच भृगुक्षेष्ठः सरोपः प्रदहन्तिय । भूमौ निपतितं दीनं बेपमानं [कृताञ्जलिम् ॥ ६९॥

यह सुनकर भूगुभेष्ठ परद्यसमनी इतने रोपमें सर गये।
मानो वे उसे दर्ध कर डालेंगे । उभर कर्ण हाय जोड दीन
मानसे कॉपता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा। तव वे उससे वोले—।।
यस्मान्मिथ्योपचिरितो हास्त्रलोभादिह त्वया ।
तस्मादेतिहि ते सूह ब्रह्मास्त्रं प्रतिभास्त्रति ॥ ३० ॥
अन्यत्र वधकालाति ते सददोन समीयुषः ।

अन्यत्र वधकालात् ते सहरोन समीयुषः ।

पूद् ! त्ने प्रक्षास्त्रके लोमने श्रुट बोलकर यहाँ मेरे
साथ मिस्याचार (कपटपूर्ण व्यवहार ) किया है। इसलिये
जबतक त समामये अने समान योद्धाके साथ नहीं मिडेगा और

इति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि कर्णास्त्रप्राप्तिनीम तृतीमोऽध्यायः॥ ३ ॥

तेरी मृत्युका समय निकट नहीं था जायगा। तमीतक तुझे इस ब्रह्मास्त्रका स्मरण बना रहेगा || ३०५ ||

अब्राह्मणे न हि ब्रह्म ध्रुवं तिष्ठेत् कदाचन ॥ ३१ ॥ गच्छेदानीं न ते स्थानमनृतस्येह विद्यते । न त्वया सहस्रो युद्धे भविता क्षत्रियो भुवि ॥ ३२ ॥

्जो ब्राह्मण नहीं है, उसके हृदयमे ब्रह्मास्त्र कभी स्वर नहीं रह सकता । अन त् यहाँसे चल जा । तुझ मिध्यावादीके लिये यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वादसे इस भूतलका कोई भी क्षत्रिय युद्धमें तेरी समानता नहीं करेगा?॥३१-३२॥

प्रमुक्तः स रामेण न्यायेनोपजगाम ह । दुर्योधनमुपागम्य कृतास्त्रोऽसीति चात्रवीत् ॥ ३३ ॥

परशुरामजीके ऐसा कहने र कर्ण उन्हे न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहाँसे छीट आया और दुर्वोधनके पास पहुँच-कर वोखा—भौने सब अस्त्रीका ज्ञान प्राप्त कर लिया" ॥३३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अतर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें कर्णको असकी प्राप्तिनामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥

# चतुर्थोऽध्यायः

#### कर्णकी सहायतासे समागत राजाओंको पराजित करके दुर्योधनद्वारा खर्यवरसे कलिङ्कराजकी कन्याका अपहरण

नारद उनाच फर्णस्तु समवाप्येवमस्त्रं भागेवनम्दनात्। द्योधनेन सहितो मुमुदे भरतर्षभ ॥ १ ॥

नारदजी कहते हैं—भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मार्गन-मन्दन परक्रारामेसे ब्रह्माक पाकर कर्ण दुर्योधनके साथ आनन्दपूर्वक रहने रुगा ॥ १॥

सतः कदाचिद् राजानः समाजग्मुः स्वयंवरे। कलिङ्गविषये राजन् राज्ञश्चित्राङ्गदस्य च ॥ २ ॥

राजन् [] तदनन्तर किसी समय काळिङ्गदेशके राजा चित्राङ्गदके यहाँ स्वयंवरमहोत्सवमे देश-देशके राजा एकत्र हुए ॥ २ ॥

श्रीमद्राजपुरं नाम नगरं तत्र भारत। राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थे समुपागमन्॥३॥

भरतनन्दन । किल्क्ष्ट्रराजकी राजधानी राजधुर नामक नगरमें थी। वह नगर बड़ा सुन्दर था। राजकुमारीकी प्राप्त करनेके लिये वैकड़ों नरेश वहां पथरि ॥ २॥

श्रुत्वा दुर्योधनस्तन समेतान् सर्वपार्थिवान्। रथेन काञ्चनाहेन कर्णेन सहितो ययो ॥ ४ ॥ दुर्योधनने जन सुना कि वहाँ सभी राजा एकत्र हो रहे

हैं तो बह स्वयं भी सुवर्णमय रयपर आरुढ़ हो कर्णके साय गया॥ ततः स्वयंवरे तिस्मिन् सम्प्रज्ञुचे महोत्सवे । समाजग्मुर्लुपत्यः कन्यार्थे नृषसत्तमः॥५॥ द्रपश्रेष्ठ । वह स्वयंवरमहोत्सव आरम्भ होनेपर राजकन्याको पानेके लिये जो बहुतने नरेश वहाँ पभारे थे। उनके नाम हर प्रकार हैं ॥ ५॥ डिज्ञापालो अरासंधी भीष्मको पक एव च ।

कपोतरोग्रा नीलश्च हक्सी च दृढविकमः ॥ ६॥ श्रुगालश्च महाराजः स्त्रीराज्याधिपतिश्च यः। अशोकः शतधन्या च भोजो चीरश्च नामतः॥ ७॥

शिशुपाल, जरामपः, भीष्मक, वकः, क्योतरोमा, नील, युद्दढ पराक्रमी रुग्मी, स्नीराज्यके खामी महाराज श्रुपालः अशोकः, शतपन्या, मोल और वीर ॥ ६-७॥ पते चान्ये च यहवो दक्षिणां दिशमाधिताः। स्केच्छाखार्याख राजानः प्राच्योदीच्यास्तर्येव च ॥८॥

ये तथा और भी बहुतनी नरेज दक्षिण दिशाकी उस राजधानीमें गये | उनमें म्लेच्छ, आर्च, पूर्व और उत्तर सभी देशोंके राजा ये || ८ ॥

काञ्चनाङ्गदिनः सर्वे गुद्धजाम्बूनदप्रभाः। सर्वे भाखरदेहाश्च व्याघा इव वलोक्तदाः॥ ९॥

उन सब्ने होनेके बाजुंद पहन रक्षे ये । समीकी अङ्गकान्ति छाढ सुवर्णेके समान दमक रही थी । सबके शरीर तेजस्वी ये और सभी ब्यांब्रके समान उत्कट बल्ह्याखी थे॥९॥

ततः समुपविष्टेषु तेषु राजसु भारत। विवेश रङ्गे सा कम्या ध्रात्रीवर्षवरान्त्रिता॥१०॥

भारत ! जब सब राजा स्वयंवर-सभामें बैठ गये, तब उस राजकन्याने थाय और खोजींके साथ रहुम्मिमें प्रवेश किया ॥ १०॥

ततः संश्राज्यमाणेषु राज्ञां नामसु भारत । अत्यकामद् धार्तराष्ट्रं सा कन्या वरवर्णिनी ॥ ११ ॥

भरतनन्दन ! तत्पश्चात जब उसे राजाओंके नाम सना-सनाकर अनका परिचय दिया जाने लगाः उस समय वह सन्दरी राजकमारी धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनके सामनेसे होकर आगे वढने लगी !! ११ !!

दर्योधनस्त कौरन्यो नामर्पयत लहनम्। प्रत्यवेधक तां कत्यामसत्कृत्य नराधिपान् ॥ १२ ॥

क्रवंशी व्योधनको यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लॉचकर अन्यत्र जाय । उसने समस्त नरेशींका अपमान करके उसे वहीं रोक लिया ॥ १२ ॥

स वीर्यंमदमत्तत्वाद् भीष्मद्रोणाञ्जपाश्रितः। रथमारोप्य तां फन्यामाजहार नराधियः ॥ १३॥

राजा दुर्योधनको भीष्म और द्रोणाचार्यका सहारा प्राप्त थाः इसलिये वह चलके मदसे उन्मत्त हो रहा था । उसने उस राजकन्याको रथपर विठाकर उसका अपहरण कर लिया ॥ तमन्यगाद् रथी जड़ी वद्दगोधाङ्गळित्रवान्।

फर्णः रास्त्रभृतां श्रेष्ठः पृष्ठतः पुरुपर्पम ॥ १४ ॥

पुरुषोत्तम । उस समय शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्ण रथपर आरूद हो हायमें दस्ताने वॉधे और तलवार लिये दुर्योधनके पीछे-पीछे चला ॥ १४ ॥

ततो विमर्दः सुमहान् राशामासीद् युयुत्सताम् । संनद्यतां तज्ञाणि स्थान योजयतामपि॥१५॥

तदनन्तर युद्धकी इच्छावाले राजाओंमेंसे कुछ लोग कवच याँघने और कुछ रथ जीतने छगे। उन सब लोगोंमें बड़ा मारी खप्राम छिड गया ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमीतुरासमपर्वणि दुर्योधनस्य स्वयंवरे कन्याहरणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें हुर्गोधनके द्वारा स्वयवरमें

राजकन्याका अपहर्ण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ %

कणेके वल और पराक्रमका वर्णन, उसके द्वारा जरासंधकी पराजय और जरासंधका कर्णको अंगदेशमें मालिनीनगरीका राज्य प्रदान करना

नारद उवाच

आविष्कृतवर्रं कर्णे श्रुत्वा राजां स मागधः। आह्रयद् द्वैरथेनाजौ जरासंध्रो महीपतिः॥ १॥

नारद्जी कहते हैं-राजन् ! कर्णके बलकी ख्याति सनकर मगघदेशके राजा जरासंघने द्वैरथ युद्धके छिये उसे छछकारा ॥ तयोः समभवद् युद्धं दिन्यास्त्रविद्धयोः। नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिवर्षतोः॥ २ ॥ यधि

तेऽस्यधावन्त संकृद्धाः कर्णेद्रयोधनान्तुभौ। शरवर्षाणि सञ्चन्तो मेघाः पर्वतयोरिन ॥ १६॥

जैसे मेब दो पर्वतींपर जलकी घारा वरसा रहे हीं। उसी प्रकार अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए वे नरेश कर्ण और द्वर्योधन दोनींपर टूट पड़े तथा उनके ऊपर वाणींकी वर्षा करने लगे॥ कर्णस्तेवामायततामेकैकेन शरेण

धनंषि च शरवातान् पातयामास भूतले ॥ १७ ॥ कर्णने एक एक वाणसे उन सभी आक्रमणकारी नरेशोंके

घनप्र और बाण-समहोंको भतलपर काट गिराया !! १७ !! ततो विधन्षः कांश्चित कांश्चिद्यतकार्मकान् । कांश्चिचोहहतो वाणान रथशक्तिगदास्तथा ॥ १८ ॥ लाघवाद व्याक्तलीकृत्य कर्णः प्रहरतां वरः। हतस्रतांश्च भयिष्ठानवजिग्ये नराधिपान ॥ १९ ॥

तदनन्तर प्रहार करनेवालोंने श्रेष्ठ कर्णने जल्दी-जल्दी बाण भारकर उन सब राजाओंको व्याकल कर दिया। कोई धनुषसे रहित हो गये। कोई अपने धनुषको ऊपर ही उठाये रह गये, कोई याण, कोई रयशक्ति और कोई गदा लिये रह गये । जो जिस अवस्थामें थे। उसी अवस्थामें उन्हें ज्यादुःछ करके कर्णने उनके सार्यियोंको मार डाला और उन बहु-रंख्यक नरेशोंको परास्त कर दिया ॥ १८-१९ ॥ ते खयं वाहयन्तोऽभ्वान पाहि पाहीतिवादिनः।

व्यपेयुक्ते रणं हित्वा राजानी भग्नमानसाः ॥ २० ॥ वे पराजित भूपाल भन्नमनोरथ हो स्वयं ही घोडे हॉकरे और वचाओ वचाओ) की रट लगाते हुए युद्ध छोडकर

भाग गये || २० || द्वर्योधनस्त कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात् तदा । हरः कन्यामुपादाय नगरं नागसाहयम् ॥ २१ ॥

द्रयोधन कर्णसे सुरक्षित हो राजकन्याको साथ लिये राजी-खुशी इस्तिनापुर वापस आ गया ।) २१ ॥

पञ्चमोऽध्यायः

वे दोनो ही दिव्यास्त्रोके जाता थे। उन दोनोंने युद्ध आरम्म हो गया। वे रणभूमिमे एक दूसरेपर नाना प्रकारके अछ-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥

क्षीणवाणी विधनुषी भग्नखड्डी महीं गती। वाहुभिः समसज्जेतामुभाविप बलान्वितौ ॥ ३ ॥

दोनींके ही बाण क्षीण हो गये, धनुष कट गये और तळवारोंके दुकड़े-दुकड़े हो गये । तब वे दोनों बळशाली चीर

40 40 Some \$ 60 Bone

पृथ्वीस लड़े ही भुजाओंद्वारा महत्युद्ध करने छगे ॥ ३ ॥ बाहुकण्टकयुद्धेन तस्य कर्णोऽथ युध्यतः । विभेद सींध देहस्य जरया इलेपितस्य हि ॥ ४ ॥

कर्णने वाहुकण्टक युद्धके द्वारा अरा नामक राससीके जोड़े हुए युद्धपरायण जरासंधके शरीरकी संधिको चीरना आरम्म कियाछ ॥ ४ ॥

स चिकारं शरीरस्य दृष्ट्वा नृपतिरात्मनः। प्रीतोऽसीत्यव्रवीत् कर्णे वैरमुत्स्रुच्य दृरतः॥ ५॥

राजा जरासधने अपने शरीरके उस विकारको देखकर वैरभावको दूर हटा दिया और कर्णसे कहा—मी हमपर

बहुत प्रसत्त हूँ ।। ५ ॥ प्रीत्या ददौ स कर्णाय मालिनीं नगरीमथ । अङ्गेषु नरशार्दूं स राजाऽऽसीत् सपत्नजित् ॥ ६ ॥ पालयामास चम्पां च कर्णः परबलार्दनः । दुर्योधनस्यानुमते तवापि विदितं तथा ॥ ७ ॥

साथ ही उसने प्रसन्नतापूर्वक कर्णको अङ्गदेशकी साखिनी नगरी दे दी । नरश्रेष्ठ । शत्रुविजयी कर्ण तमीसे अङ्गदेशका राजा हो गया था । इसके बाद दुर्योपनकी अनुमतिसे शतु-कैन्यसंहारी कर्ण चम्पा नगरी—चम्पारनका भी पालन करने लगा । यह सब तो दुर्ग्ड भी शात ही है ॥ ६-७ ॥ प्यं दास्त्रप्रतापेन अथितः सोऽभवत् क्षितौ । स्वद्धितार्थं सुरेन्द्रेण भिक्षितो वर्भकुण्डले ॥ ८ ॥

इसप्रकार कर्ण अपने शक्षोंके प्रतापते समस्त भूमण्डलमें विख्यात हो गया। एक दिन देवराज इन्द्रने दुमलोगींके हितके लिये कर्णते उसके कवच और कुण्डल गोंगे॥ ८॥ स दिक्ये सहजे प्रादात् कुण्डले परमार्जित । सहजं कवर्च चापि मोहितो देवमायया॥ ९॥

देवमायांसे मोहित हुए कंपने अपने शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए दोनी दिव्य कुण्डलों और कवचको भी इन्द्रके हाथमे दे दिया ॥ ९ ॥

विमुक्तः कुण्डलाभ्यां च सहजेन च वर्मणा।

निहतो चिजयेनाजौ वासुदेवस्य पदयतः॥१०॥

इस प्रकार जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए कवच और कुण्डछोंचे हीन हो वानेपर कर्णको अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णके देखते-देखते मारा था ॥ १० ॥

द्खत-द्खत भाव या ॥ १० ॥ ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः । कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतकृतोः ॥ ११ ॥

भीष्मावमानात् संख्यायां रथस्याधीनुकीर्तनात्। शत्यात् तेजोवधाचापि वासुदेवनयेन च॥१२॥

एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परश्चरामजीके शाप मिले थे । दूसरे, उसने स्वयं मी छुन्तीको अन्य न्यार भाइयोंकी रक्षाके लिये वरदान दिया था । तीसरे, इन्द्रने माथा करके उसके कवन्य-छुण्डल ले लिये । जीथे, महाराथियोंकी गणना करते समय भीव्यजीन अपमानपूर्वक उसे बार-बार अर्थरेयी कहा था । पाँचवे, शल्यकी औरसे उसके तेजको नष्ट करनेका प्रयास किया गया था और छठे, मगवान श्रीकृष्णकी नीति भी कर्णके प्रतिकृत्व काम कर रही थी—हन सब कारणेंसे वह पराजित हुआ ॥११-११॥

रुद्रस्य देवराजस्य यमस्य वरुणस्य च । कुवेरद्रोणयोश्चेय कृपस्य च महात्मनः ॥ १३ ॥ अख्याणि दिव्यान्यादाय युधि गाण्डीवधन्यना । हतो वैकर्तनः कर्णो दिवाकरसमञ्जतिः ॥ १४ ॥

इधर, गाण्डीवधारी अर्धुनने चहा देवराज इन्द्र, यमः वहणः क्षुवेरः द्रोणाचार्यं तथा महातमा कृपके दिये हुए दिल्यास्न प्राप्त कर लिये थेः इसीलिये खुद्धमे उन्होंने सुर्वके छमान तेजस्ती वैकर्तन कर्णका वथ किया ॥ १३-१४॥ एवं शप्तस्तव स्नाना चहुभिक्त्वापि चिश्चतः। न शोच्यः पुरुषव्याद्य खुद्धन निधनं गतः॥ १५॥

पुरुषसिंह युधिष्ठिर । इस प्रकार तुम्हारे भाई कर्णको शाप तो मिळा ही था, बहुत छोगोंने उसे ठग भी लिया था, तथापि वह खुडमें भारा गया है, इस्टिये शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ १५॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मोनुशासनपर्वेणि कर्णवीर्थकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्भत राजधर्मानुशासनपर्वेमें कर्णके परावसका कथन नामक पॉन्ववॉ अध्याय पूरा हुआ॥ ५॥

### षष्ठोऽध्यायः

युधिष्ठिरकी चिन्ता, कुन्तीका उन्हें समझाना और स्त्रियोंको युधिष्ठिरका शाप

वैज्ञम्यायन उषाच एताबदुक्त्वा देवर्षिविंरपम स नाप्तः। युधिष्ठिप्स्तु राजर्षिदंच्यी शोकपरिप्युतः॥१॥ वैशारपायमजी कहते हैं—राजन् ! इतना कहकर देवर्षि नारद तो चुप हो गये। किंतु राजिषे युधिष्ठिर शोकमन्त हो चिन्ता करने लगे !! १ !!

जहाँ वलवान् योद्धा अपने प्रतिदृद्धीको दुवँल पा उपको एक पिण्डलीको पैरसे दवाकर दूसरीको कपर उठा सारे शरीरको बीचसे
 चीर डालता है, वह बाहुकण्टक नामक युद्ध कहा गया है। जैसा कि निम्नाद्वित वचनसे स्वित होता है—

प्यक्तां जहां पदाSSकम्य परामुखम्य पाटपते । केतकीपत्रवन्छत्रोर्धुवः तद् बाहुकण्टकम् ॥' पति

तं दीनमनसं वीरं शोकोपहतमातुरम्। निःश्वसन्तं यथा नागं पर्यथ्रनयनं तथा॥ २॥ शोकपरीताङ्गी दुःखोपहतचेतना। काले वचनमर्थवत् ॥ ३ ॥ अववीनमधुराभाषा

उनका मन बहुत दुखी हो गया। वे शोकके सारे ब्याकुछ हो सर्पकी भाँति लवी साँस खींचने छगे । उनकी ऑखोंसे ऑस बहने लगा । वीर यधिष्ठिरकी ऐसी अवस्था देख दुन्तीके सारे अङ्गोंमें गोक व्यास हो गया । वे दुःखसे अचेत-सी हो गयों और मधर वाणीमें समयके अनुसार अर्थ-भरी बात कहने लगीं--।। २-३।। युधिष्ठिर महावाही नैनं शोचितुमईसि। जिह शोकं महाप्राध शृणु चेदं वची सम ॥ ४ ॥

भहाबाहु युधिष्ठिर ! तुम्हे कर्णके लिये जोक नहीं करना चाहिये। महामते। शोक छोड़ो और भेरी यह बात सुनो।। यातितः स मया पूर्वे भ्राज्यं शापयितुं तव । भास्करेण च देवेन पित्रा धर्मभृतां वर ॥ ५ ॥

 वर्मात्माओंमें श्रेष्ठ यथिष्ठिर ! मैंने पहले कर्णको यह वतानेका प्रयत्न किया था कि पाण्डव तुम्हारे भाई हैं । उसके पिता भगवान् भास्करने भी ऐसी ही चेष्टा की ॥ ५ ॥ यद्वाच्यं हितकामेन सुहदा हितमिच्छता। तथा दिवाकरेणोक्तः स्वप्तान्ते मम चात्रतः॥ ६ ॥

रहितकी इच्छा रखनेवाले एक हितेथी सुद्धदुको जो कुछ कहना चाहिये, वही भगवान सूर्यने उससे स्वप्नमे और मेरे समने भी कहा। ६॥

न चैनमशकद् भानुरहं वा स्नेहकारणैः। पुरा प्रत्यनुनेतुं वा नेतुं वाप्येकतां त्वया॥ ७॥

परत मगवान सूर्य एवं में दोनों ही स्नेहके कारण दिखाकर अपने पक्षमे करने या तुमलोगींसे एकता

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजचर्मात्तशासनपर्वणि स्त्रीशापे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ञान्तिपर्वके अन्तर्गन राजधर्मानुशासनपर्वमें बियोंको युधिष्ठिरका शापविषयक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥

(मेल) करानेमें सफल न हो सके 11 ७ 11 ततः काळपरीतः स वैरस्योद्धरणे रतः। प्रतीपकारी यष्माकमिति चोपेक्षितो मया ॥ ८ ॥ ध्तदनन्तर वह कालके बशीभृत हो वैरका बदला लेनेमे लग

गया और तमलोगोंके विपरीत ही सारे कार्य करने लगा। यह देखकर मैंने उसकी उपेक्षा कर दी' || ८ ||

इत्यक्तो धर्मराजस्त मात्रा वाष्पाकुलेक्षणः। उवाच वाक्यंधर्मात्मा शोकव्याकुलितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ भवत्या गृहमन्त्रत्वात् पीडितोऽसीत्युवाच ताम्॥१०॥

माताके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरके नेत्रोंमें ऑसू भर आया। शोक्से उनकी इन्द्रियों व्याकुळ हो गयीं और वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार बोले--मों । आपने इस गोपनीय बातको ग्रम रखकर मुझे वडा कष्ट दिया ।।९-१०॥ शशाप च महातेजाः सर्वछोकेष्र योषितः। न गहां धारयिष्यन्तीत्येवं दःखसमन्वितः ॥ ११ ॥

फिर महातेजस्वी सुधिष्ठिरने अत्यन्त दुखी होकर सारे संसारकी लियोंको यह शाप दे दिया कि 'आजसे लियां अपने मनमें कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेंगी? ॥ ११ ॥

स राजा पुत्रपौत्राणां सम्बन्धिसुहृदां तदा । सारन्नद्विग्नहृदयो वभूवोद्धिग्तवेततः ॥ १२॥

राजा युधिष्ठिरका हृदय अपने पुत्रो, पौत्रो, सम्बन्धियों तथा सुद्धदोको याद करके उद्दिग्न हो उठा । उनके मनमे व्याकलता छा गयी ॥ १२ ॥

ततः शोकपर्यतात्मा सधूम इव पावकः। निर्वेदमगमद् धीमान् राजा संतापपीडितः ॥ १३ ॥

तत्पश्चात् शोकसे व्याकुलचित्त हुए बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर संतापसे पीड़ित हो धूमयुक्त अग्निके समान धीरे-धीरे जलने लगे तथा राज्य और जीवनसे विरक्त हो उठे ॥

### सप्तमोऽध्यायः

युधिष्टिरका अर्जुनसे आन्तारेक खेद प्रकट करते हुए अपने लिये राज्य छोडकर वनमें चले जानेका प्रस्ताव करना

वैशम्पायन उवाच युधिष्ठिरस्तु धर्मीत्मा शोकव्याकुछचेतनः। गुरोचि दुःखसंतप्तः स्मृत्वा कर्णं महारथम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं -- राजन् । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरका चित्त श्रोकसे न्याकुछ हो उठा था । वे महारयी कर्णको याद करके दुःखसे संतप्त हो शोकमे डूब गये॥ १॥ आविष्टो दुःखशोकाभ्यां निःश्वसिंखपुनः पुनः। **दृष्ट्रार्जुन**सुवाचेदं शोककर्शितः॥ २॥ वचनं

दुःख और शोकसे आविष्ट हो वे बारंबार लंबी सॉस र्खींचने लगे और अर्जुनको देखकर शोकरे पीडित हो इस प्रकार बोळे ॥ २ ॥

युधिष्ठिर उवाच

यङ्गेक्ष्यमाचरिष्याम वृष्णधन्धकपुरे वयम् । हातीन् निष्पुरुषान् कृत्वा नेमां प्राप्साम दुर्गेतिम्॥ ३॥

युधिष्टिरने कहा अर्जुन । यदि हमलोग वृश्णिवंशी तया अन्धकवंशी क्षत्रियोंकी नगरी द्वारिकामें जाकर भीख मॉगते हुए अपना जीवन-निर्वाह कर लेते तो आज अपने अदम्बको निर्वेश करके हम इस दुर्दशाको प्राप्त नहीं होते ॥ अमित्रा नः समृद्धार्था वृत्तार्थाः क्रुरवः किल । आत्मानमात्मना हत्वा कि धर्मफलमाप्त्रमः ॥ ४ ॥

हमारे ज्ञाओका मनोरथ पूर्ण हुआ ( क्योंकि वे हमारे कुलका विनाश टेखकर प्रसन्न होगे )। कौरवींका प्रयोजन तो उनके जीवनके साथ ही समाप्त हो गया। आत्मीय जनोंको मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करके हम कौन-सा धर्मका फल प्राप्त करेंगे ? ॥ ४ ॥

धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु वलपौरूपम्। धिगस्त्वमर्षे येतेमामापदं गमिता वयम्॥ ५॥

क्षत्रियोके आचार, बल, परुषार्य और अमर्षको धिकार है। जिनके कारण हम ऐसी विपत्तिमें पड़ गये ॥ ५ ॥ साधु क्षमा दसः शौचं वैराग्यं चाप्यमत्सरः । अहिंसा सत्यवचनं नित्यानि चनचारिणाम ॥ ६ ॥

क्षमा, मन और इन्द्रियोका संयम, बाहर-भीतरकी शक्ति। वैराग्यः ईर्प्याका अभावः अहिंसा और सत्यभाषण--ये वन वासियोके नित्य धर्म ही श्रेष्ठ हैं ॥ ६॥ वयं त लोभानमोहाच दम्भं मानं च संश्रिताः । इमामवस्थां सम्प्राप्ता राज्यलाभवभृतस्या ॥ ७ ॥

हमलोग तो लोम और मोहके कारण राज्यलामके सुखका अनुभव करनेकी इच्छाछे दम्भ और अभिमानका आश्रय लेकर इस दुर्दशामे फॅल गये हैं ॥ ७ ॥ श्रेलोक्यस्यापि राज्येन नास्मान् कश्चित् प्रहर्षयेत्। घान्धवान् निहतान् दृष्टा पृथिब्यां विजयैषिणः॥ ८ ॥

जब हमने पृथ्वीपर विजयकी इच्छा रखनेवाले अपने बन्ध-बान्धवोंको मारा गया देख लिया। तत्र हमे इस समय तीनों लोकोका राज्य देकर भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता ॥ ते वयं पृथिवीहेतोरवध्यान पृथिवीश्वरान । सम्परित्यस्य जीवामो हीनार्था हतवान्धवाः ॥ ९ ॥

हाय ! इमलोगोंने इस तुच्छ पृथ्वीके लिये अवध्य राजाओकी भी इत्या की और अब उन्हें छोड़कर वन्धु-बान्धवोंसे हीन हो अर्थ-भ्रष्टकी मॉति जीवन व्यतीत कर रहेहै॥९॥

आमिषे गृध्यमानानामशुभं वे शुनामिव। आमिषं सैव नो हीप्रमामिषस्य विवर्जनम् ॥ १० ॥

जैसे मासके छोभी कुत्तोंको अग्रमकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार राज्यमे आसक्त हुए इमलोगोको भी अनिष्ट प्राप्त हुआ है। अतः इमारे लिये मांस-तुल्य राज्यको पाना अभीष्ट नहीं है, उसका परित्याग ही अभीष्ट होना चाहिये ॥ न पृथिव्या सकलया न सुवर्णस्य चिहामिः।

न गवाइवेन सर्वेण ते त्याल्या य इमे हताः ॥ ११ ॥ ये जो हमारे संगे-सम्बन्धी मारे गये हैं। इनका परित्याग तो हमें संमस्त प्रथ्वी, राशि-राशि सवर्ण और समचे गाय-घोडे पाकर भी नहीं करना चाहिये था ॥ ११ ॥ कासमन्युपरीतास्ते कोधहर्षसमन्विताः । मृत्ययानं समारुह्य गता वैवस्ततक्षयम् ॥ १२ ॥

वे काम और क्रोधके वशीभूत थे। हर्ष और रोपसे भरे हए ये, अतः मृत्युरूपी रथपर सवार हो यमलोकमें चले गये। यहकल्याणसंयुक्तानिच्छन्ति पितरः सुतान् ।

तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च तितिक्षया॥१३॥

सभी पिता तपस्याः ब्रह्मचर्य-मालनः सत्यभाषण तथा तितिक्षा आदि साधनोद्रारा अनेक कल्याणस्य गुणींसे अक्त यहत-से पुत्र पाना चाहते हैं।। १३॥ उपचासैस्तथेज्याभिर्वतकौतकमङ्ग्रहैः लभन्ते मातरो गर्भोन् मासान् दश च विश्रति ॥ १४ ॥ यदि स्वस्ति प्रजायन्ते जाता जीवन्ति वा यदि । सम्भाविता जातवलास्ते दद्यर्यदि नः सुखम् ॥ १५॥ इह चामुत्र चैवेति कृपणाः फलहेतवः।

इसी प्रकार सभी माताएँ उपवास, यश, वत, कौतुक और मञ्जलमय कृत्योद्वारा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखकर दत्त महीनीतक अपने गर्मीका भरण-पोषण करती हैं। उन सबका यही उद्देश्य होता है कि यदि कुशलपूर्वक वच्चे पैदा होंगे। पैदा होनेपर यदि जीवित रहेगे तथा वलवान होकर यदि सम्भावित गुणींचे सम्पन्न होगे तो हमे इहलोकऔर परलोकमे सुख देंगे। इस प्रकार वे दीन माताएँ फलकी आकाहा रखती हैं ॥ १४-१५ई ॥

तासामयं समुद्योगो निर्वृत्तः केवलोऽफलः ॥ १६॥ यदासां निहताः पुत्रा युवानो मृष्टकुण्डलाः । अभुक्त्वा पार्थिवान् भोगानृणान्यनपहाय च ॥ १७ ॥ पित्रस्यो देवताभ्यश्च गता वैवखतश्चयम् ॥१८॥

परंतु उनका यह उद्योग सर्वेथा निष्फल हो गया। क्योंकि इमलोगोंने उन सब माताओंके नवयुवक पुत्रोंको, जो विशुद्ध सुवर्णमय कुण्डलींसे अलंकत थे। मार हाला है। वे इस भूलोकके भोगोंके उपभोगका अवसर न पाकर देवताओं और पितरॉका ऋण उतारे विना ही यमलोकमे चले गये ॥१६-१८॥ जातकामाबुभावपि । पितरौ यदेषामस्य संजातधनरत्नेष तदैव निहता नृपाः॥१९॥

माँ ! इन राजाओं के माता-पिता जब इनके द्वारा उपार्जित धन और रत्न आदिके उपमोगकी आशा करने लगे। तभी ये मारे गये ॥ १९ ॥

संयुक्ताः काममन्युभ्यां क्रोधहषीसमञ्जसाः। न ते जयफलं किंचिद् भोकारो जातु कहिंचित्॥ २०॥

जो लोग कामना और खीझसे युक्त हो क्रोप और हर्पके कारण अपना संतुलन खों यैठते हैं। वे कभी कहां किंचिन्-मात्र भी विजयका फल नहीं मोग सकते ॥ २०॥

पञ्चाळानां कुरूणां च हता एव हि ये हताः। न चेत् सर्वानयं लोकः पश्येत् स्वेनैव कर्मणा॥ २१ ॥

पाजालों और कौरवोंके जो वीर मारे गये। वे तो मर ही गये; नहीं तो आज यह संसार देखता कि वे सब अपने ही पुरुपार्थसें कैसी ऊँची स्थितिमे पहॅच गये हैं ॥ २१ ॥ वयमेवास्य छोकस्य विनाशे कारणं स्मृताः। धृतराष्ट्रस्य पुत्रेपु तत सर्वे प्रतिपत्स्यति ॥ २२ ॥

हमलीग ही इस जगत्के विनागमें कारण माने गये हैं: परत इसका सारा उत्तरदायित्व धृतराष्ट्रके पुत्रीपर ही पडेगा ॥ सदैव निकृतिपद्मी द्वेष मायोपजीवनः । मिथ्यावितीतः सततमसाखनपकारिषु ॥ २३ ॥

हमलोगोंने कभी कोई बराई नहीं की थी तो भी राजा धृतराष्ट्र सदा हमसे ह्रेष रखते थे । उनकी बुद्धि निरन्तर हमे ठगनेकी ही बात सोचा करती थी। वे मायाका आश्रय लेनेवाले थे और छुडे ही विनय अथवा नम्रता दिखाया करते थे ॥ २३ ॥

न सकामा वयं ते चन चासाभिनं तैर्जितम । न तैर्भक्तेयमवनिर्न नार्यो गीतवादितम्॥ २४॥

इस युद्धसे न तो हमारी कामना सफल हुई और न वे कौरव ही सफलमनोरथ हुए । न हमारी जीत हुई। न उनकी। उन्होंने न तो इस पृथ्वीका उपभोग किया। न स्त्रियोंका सख देखा और न गीतवाद्यका ही थानन्द लिया ॥ २४ ॥ नामात्यसुहृदां चाक्यं न च श्रुतवृतां श्रुतम् । न रत्नानि परार्घानि न भूनै द्वविणागमः॥ २५॥

मन्त्रियों। सहदों तथा वेद-गास्त्रोंके शाता विद्वानोंकी भी बार्ते वे नहीं सुन सके । बहुमूख्य रक्षः पृथ्वीके राज्य तथा धनकी आयका भी सुख भोगनेका उन्हें अवसर नहीं मिला ॥ अस्मदद्वेषेण संतप्तः सुखं न स्मेह विन्दृति । ऋदिमसासु तां रष्ट्रा विवर्णो हरिणः कुराः ॥ २६ ॥

द्वयोंधन हमसे द्वेष रखनेके कारण सदा संतत रहकर कभी यहाँ सुख नहीं पाता था। इमलोगोंके पास वैसी समृद्धि देखकर उसकी कान्ति फीकी पड गयी थी। वह चिन्तासे स्खकर पीछा और दुर्बल हो गया था ॥ २६ ॥ धृतराष्ट्रश्च नृपतिः सौयलेन निचेदितः। तं पिता पुत्रगृद्धित्वादनुमेनेऽनये स्थितः॥२७॥ अनपेक्ष्यैव पितरं गाङ्गेयं विदुरं तथा।

सुवलपुत्र शकुनिने राजा धृतराष्ट्रको दुर्योधनकी यह अवस्या स्चित की। पुत्रके प्रति अधिक आसक्त होनेके कारण पिता धृतराष्ट्रने अन्यायमे स्थित हो उसकी इच्छाका अनुमोदन किया । इस विषयमें उन्होंने अपने पिता (ताऊ) गङ्गानन्दन भीष्म तथा माई विदुर्खे राय छेनेकी मी इच्छा नहीं की ॥ २७३ ॥

असंशर्य क्षयं राजा यथैवाहं तथा गतः॥ २८॥

उनकी इसी दुनींतिके कारण निःसंदेह राजा धृतराष्ट्रको मी वैसा ही विनाश प्राप्त हुआ है, जैसा कि मुझे ॥ २८ ॥ अनियम्याश्चिं लब्धं पुत्रं कामवशासगम् ।

यशसः पतितो दीप्ताद् घातयित्वा सहोद्रान् ॥ २९ ॥

वे अपने अपवित्र आचार-विचारवाले। लोमी एवं कामा-रक्त पुत्रको काबमें न रखनेके कारण उसका तथा उसके सहोदर माहयोंका वध करवाकर स्वय भी उज्ज्वल यशसे भ्रष्ट हो गये ॥ २९ ॥

इमी हि बद्धी शोकायी प्रक्षिप्य स स्रयोधनः। असत्यद्वेषसंयुक्तः पापवृद्धिः सदैव ह ॥ ३० ॥

हमलोगोंके प्रति सदा द्वेप रखनेवाला पापबुद्धि दुर्योधन इन दोनों बढ़ोंको छोककी आगमे झोंककर चला गया ॥३०॥ को हि वन्धः कुळीनः संस्तथा वयात सहज्जने । यथासाववदद वाक्यं युयत्सः कृष्णसंनिधौ ॥ ३१ ॥

सधिके लिये गये हुए श्रीकृष्णके समीप युद्धकी इच्छा-वाले दुयांधनने जैसी बात कही थी। वैसी कौन भाई-बन्ध कुलीन होकर भी अपने सुद्धदोके लिये कह सकता है ? ॥६१॥ आत्मनो हि वयं दोषाद विनष्टाः शाध्वतीः समाः। प्रदहन्तो दिशः सर्वा भाखरा इव तेजसा ॥ ३२ ॥ इमलोगोंने तेजसे प्रकाशित होनेवाली सम्पूर्ण दिशाओंसे मानो आग लगा दी और अपने ही दोष्रते सदाके लिये नष्ट हो गये || ३२ ||

सोऽसाकं चैरपुरुषो दुर्भतिः प्रप्रहं गतः। दुर्योधनकृते होतत् कुलं नो विनिपातितम् ॥ ३३ ॥

हमारे पति शत्रताका मृतिमान खरूप वह दुर्बद्धि द्रयोधन पूर्णतः बन्धनमे वॅध गया । दुर्योधनके कारण ही हमारे इस कुलका पतन हो गया ॥ ३३ ॥

अवच्यानां वधं कृतवा लोके प्राप्ताः स्त वाच्यताम्। कुलस्यास्यान्तकरणं दुर्मीतं पापपृरुषम् ॥ ३४ ॥ यजा राष्ट्रेश्वरं कृत्वा भृतराष्ट्रोऽद्य शोचित ।

इमलोग अवध्य नरेशोंका वध करके ससारमे निन्दाके पात्र हो गये। राजा घृतराष्ट्र इस कुलका विनाग करनेवाले दुईदि एव पापात्मा दुर्योधनको इस राष्ट्रका स्वामी वनाकर आज शोककी आगमे जल रहे हैं ॥ ३४५ ॥

हताः शूराः कृतं पापं विषयः स्रो विनाशितः ॥ ३५॥ हत्वा नो विगतो मन्युः शोको मां रुन्धयत्ययम् ।

इसने शुरवीरीको माराः पाप किया और अपने ही देशका विनाग कर डाला। रानुओको भारकर हमारा कोथ तो दूर हो गया। परत यह शोक मुझे निरन्तर घेरे रहता है ॥३५५॥ कृतं पापं कल्याणेनोपहन्यते ॥ ३६॥ ख्यापनेनानुतापेन दानेन तपसापि वा ।

धनजय ! किया हुआ पाप कहनेसे, सुभ कर्म करनेसे, पछतानेके दान करनेसे और तपस्यासे भी नष्ट होता है ।।

निवृत्त्या तीर्थगमनाच्छृतिस्मृतिजपेन चा॥३७॥ त्यागवांश्च पुनः पापं नात्रंकर्तुमिति श्रुतिः। त्यागवाक्षन्ममरणे नाप्नोतीति श्रुतिर्यदा॥३८॥

निवृत्तिपरायण होने, तीर्ययात्राकरने तथा वेद-शास्त्रो-का स्वाध्याय एव अप करनेले भी पाप दूर होता है। श्रुतिका कथन है कि त्यागी पुरुप पाप नहीं कर सकता तथा वह अन्म और मरणके बन्यनमे भी नहीं पडता ॥ ३७-३८॥ प्राप्तवत्मी कृतमतिर्वहा सम्पद्यते तदा। स्र धनंजय निर्वृत्ते मुनिक्षीनसमन्वितः॥ ३९॥

धनंजय ! उते मोक्षका मार्ग मिल जाता है और वह जानी एव स्थिर बुद्धि सुनि इन्द्ररहित होकर तत्काल ब्रह्म-साक्षात्कार कर लेता है ॥ ३९ ॥

वनमामन्त्र्य वः सर्वान् गमिष्यामि परंतप । न हि कुरस्ततमो धर्मः शक्यः प्राप्तुमिति श्रुतिः ॥ ४० ॥ परित्रहवता तन्मे प्रत्यक्षमरिस्द्रत्न ।

शतुओंको तपानेवाले अर्जुन । मैं तुम सब लोगोंसे विदा लेकर बनमे चला जाऊँगा । शतुसदन ! श्रुति कहती है कि १ त्याह-परिग्रहमे फॅला हुआ मनुष्य पूर्णतम धर्म ( परमात्माका दर्शन ) नहीं प्राप्त कर तकता ।' इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ॥ ४०% ॥ मया निस्तृष्टं पापं हि परित्रहमभीष्सता ॥ ४१ ॥ जन्मक्षयनिमित्तं च प्राप्तुं शक्यमिति श्रुतिः ।

मैंने परिग्रह (राज्य और धनके शंग्रह ) की इच्छा रखकर केवळ पाप बटोरा है, जो जन्म और मृत्युका मुख्य कारण है। 'गृतिका कथन है कि प्परिग्रहसे पाप ही प्राप्त हो सकता है' ॥ ४१% ॥

स परित्रहमुत्सुज्य क्रत्स्नं राज्यं सुखानि च ॥ ४२॥ गमिष्यामि विनिर्मुक्तो विशोको निर्ममः कचित्।

अतः मै परिग्रह छोड़कर सारे राज्य और हसके सुखोको छात मारकर वन्धनमुक्त हो गोक और ममतासे ऊपर उठकर। कहीं वनमे 'चला जाऊँगा ।। ४२५ ।।

प्रशाधि त्वमिमामुर्वी क्षेमां निहतकण्टकाम् ॥ ४३ ॥ च ममार्थोऽस्ति राज्येन भोगैर्वा कुरुनन्दन ।

कुरुनन्दन ! तुम इस निष्कण्टक एवं कुराल-शेमसे सुक पृथ्वीका शासन करो । मुझे राज्य और मोगोंसे कोई मतलब नहीं है ॥ ४२% ॥

पताबदुक्त्वा वचनं कुरुराजो युधिष्ठिरः । उपारमत् ततः पार्थः कनीयानभ्यभाषत्॥ ४४॥ इतना कहकर करुराज युधिष्ठिर चुप हो गये । तव

इतना कहकर कुरुराज युवाधर चुन हा गन । एन कुन्तीके सबसे छोटे पुत्र अर्जुनने भाषण देना आरम्भ किया।

इति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वेणि राजधर्मानुशास्त्रवर्वेणि सुधिष्ठिरवरिदेवनं नाम ससमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामान्त ज्ञान्तिवर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुजासनपर्वेनं सुधिष्ठिरका खेलपूर्ण उद्घार नामक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः

अर्जुनका युधिष्ठिरके मतका निराकरण करते हुए उन्हें धनकी महत्ता बताना और राजधर्मके पालनके लिये जोर देते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये प्रेरित करना

वैशम्पायन उवाच अथार्जुन उवाचेदमधिक्षिप्त इवाक्षमी । अभिर्नाततरं वाष्म्यं दहवादपराक्रमः ॥ १ ॥ दर्शयन्तेन्द्रिरात्मानसुत्रसुत्रपराक्रमः । स्मयमानो महातेजाः सुक्रिणी परिसंखिहन् ॥ २ ॥

वैशास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । युधिष्ठरकी यह वात सुनकर अर्जुन इस प्रकार असहिष्णु हो उठे। मानो उनपर कोई आक्षेप किया गया हो। वे वातचीत करने या पराक्रम दिखानेमें किसीसे दवनेवाले नहीं थे। उनका पराक्रम यहा मयकर या। वे महातेजस्वी इन्टकुमार अपने उम्रहप-का परिचय देते और दोनो गलकरोंको चाटते हुए मुस्कराक्रम इस तरह गर्वयुक्त चचन बोलने लगे, जैसे नाटकके रहन नक्षर अभिनय कर रहे हो॥ १-२॥

अर्जुन उदाच

अहो दुःखमहो कुच्छ्रमहो वैक्कव्यमुत्तमम्। यत् कृत्वामानुषं कर्मत्यजेयाः श्रियमुत्तमाम् ॥ ३ ॥ अर्जुनने कहा —राजर । यह तो यहे भारी दुःख और महान् कष्टकी वात है ! आपकी विद्वळता तो पराकाष्ठाको पहुँच गयी । आश्चर्य है कि आप अछौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राजल्हमीका परित्याग कर रहे हैं ॥ चात्रून हत्त्वा महीं छल्च्या स्वधर्मणोपपादिताम् ।

पर्वविधं कथं सर्वे त्यजेया बुद्धिलाघवात् ॥ ४ ॥ ्यापने शतुओका सहार करके इस पृथ्वीपर अधिकार

प्राप्त किया है। यह राज्य-छन्नी आपको अपने धर्मके अनुसार प्राप्त हुई है। इस प्रकार जो यह सब कुछ आपके हायमें आया है, इसे आप अपनी अस्पन्नद्विके कारण क्यों छोड़ रहे है ! ॥ ¥ ॥

क्रीयस्य हि कुतो राज्यं दीर्घसूत्रस्य वा पुनः। किमर्थे च महीपालानवधीः क्रीधमूर्कितः॥ ५॥

क़िती कायर या आखतीको कैसे राज्य प्राप्त हो सकत। है १ यदि आपको यही करना या तो किस लिये कोषचे विकल होकर इतने राजाओंका वध किया और कराया १ ॥ ५ ॥



यो शाजिजीविषेद् भैक्ष्यं कर्मणा नैव कस्यचित् । समारम्भान्, युभूषेतः हतस्वस्तिर्याकेचनः । सर्वेद्योकेषु विख्यातो तः पुत्रपशुसंहितः ॥ ६ ॥

जिसके करवाणका साधन नष्ट हो गया है। जो निश दरिद्ध है। जिसकी ससारमें कोई ख्याति नहीं है। जो की-पुन और पद्ध आदिसे सम्पन्न नहीं है तथा जो असमर्थतावरा अपने पराक्रमले किसीके राज्य या धनको छेनेकी इच्छा नहीं कर सकता। उसी मनुष्यको भीखा मॉपकर जीवन-निर्वाह करनेकी अभिकाषा एकनी चाहिये। । है।।

कापार्टी नृप पापिष्ठां चुत्तिमासाद्य जीवतः। संत्यन्य राज्यसद्यं ते लोकोऽयं कि बहिष्यति ॥ ७ ॥

नरेश्वर । जब आप यह समृद्धिशाली राज्य छोडकर हायमें खपड़ा लिये घर-घर मीख भाँगनेकी नीचातिनीच वृत्तिका आश्रय लेकर जीवन-निर्बोह करने लगेगे। तब लोग आपको क्या कहंगे ? ॥ ७॥

सर्वारम्भान् समुत्सुज्य इतस्रस्तिर्राकेचनः। कस्मादाशंससे मैक्ष्यं कर्तुं पाकृतवत् प्रभो॥८॥

प्रमो । आप सारे उद्योग छोड्कर करवाणके सावनीते हीन और अर्किचन हुए साधारण पुरुषेकि समान भीख मॉगनेकी इच्छा क्यों करते हैं १ ॥ ८ ॥ अस्सिन् राजकुळे जातो जिल्ला कुल्कां ब्रह्मुंबराम् । धर्मार्थावस्त्रिले हिल्ला वनं मौख्यात प्रतिप्रसे ॥ ९ ॥

इत राजकुलमे जन्म लेकर सारे सूमण्डलपर विजय प्रास करके अब सम्पूर्ण धर्म और अर्थ दोनोंको छोड़कर आप मोहके कारण ही वनमें जानेको उचत हुए हैं ॥ ९ ॥ यदीमानि हर्वापीत विमिधण्यन्त्यसाधवः ।

भवता विप्रहीणानि प्राप्तं त्वामेव किर्टिबषम् ॥ १० ॥

यदि आपके त्याग देनेपर यजकी इन सन्तित सामग्रियों को हुष्ट लोग नष्ट कर देंगे तो इसका पार आपको ही लगेगा (अपाँत आपने यज-याग छोड दिये हैं, जतः आपको आदर्श मानकर दूसरे लोग भी इस कमेंसे उदासीन हो जायेंगे। उस दमामे इस धर्मकृत्यका उच्छेद हो जायगा और इसका दोप आपके सिर ही लगेगा ) ॥ १० ॥

आर्किचन्यं मुनीतां च इति वै नहुपोऽन्नवीत् । कृत्वा नुशंसं द्वाधने धिगस्त्वधनतामिह ॥ ११ ॥

राज्य नहुषने निर्धनावस्थामें बूरतापूर्ण कर्म करके यह दुःख्वपूर्ण उद्गार प्रकट किया था कि 'दल जगतुमें निर्धनताको विकार है ! सर्वस्य त्यागकर निर्धन या अर्किचन हो जाना यह मुनियोंका ही घर्म है, राजाओंका नहीं? ॥ ११ ॥ अध्यस्तनस्पर्धीणां हि विद्यति वेद तद भवान् ।

यं त्विमं धर्ममित्याहुर्धनादेष प्रवर्तते ॥ १२॥

आप भी इस बातको अच्छी तरह जानते है कि दूसरे दिनके क्रिये सबह न करके प्रतिदिन मॉगकर खाना यह ऋषि-मुनियोंका ही धर्म है। जिसे राजाओंका धर्म कहा गया है। वह तो धनसे ही सम्पन्न होता है।। १२।।

धर्मे संहरते तस्य धर्ने हरति यस्य सः। हियमाणे धने राजन् वयं कस्य क्षमेमहि॥१३॥

राजन् । जो मनुष्य जिसका धन हर छेता है, वह उसके धर्मका भी संहार कर देता है। यदि हमारे धनका अपहरण होने छंगे तो हम किसको और कैसे क्षमा कर सकते हैं ?॥ अभिहास्तं प्रपट्यन्ति दरिद्रं पार्ट्यतः स्थितम्। दरिद्रं पातकं छोके न तच्छंसितमहैति॥ १४॥

दरिद्र मनुष्य पासमें खड़ा हो तो लोग हत तरह उसनी ओर देखते हैं। मानो वह कोई पापी या फलिहत हो। अतः दिद्रता इस जगत्में एक पातक है। आप मेरे आंगे उसनी प्रशसा न करें।। १४॥

पतितः शोच्यते राजन् निर्धनश्चापि शोच्यते । विशेषं नाधिगच्छामि पतितसाधनस्य च ॥१५॥

राजन् ! जैसे पतित मनुष्य धोन्तनीय होता है, वैसे ही निर्धन भी होता है: मुझे पतित और निर्धनमे कोई अन्तर नहीं जान पहता ॥ १५ ॥

वर्षेम्यो हि विवृद्धेम्यः सम्भृतेभ्यस्ततस्ततः। क्रियाः सर्वाः प्रवर्तन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः॥१६॥

जैसे पर्वतीरे बहुतनी नदियाँ बहती रहती हैं, उसी प्रकार वढे हुए एचित धनरे सब प्रकारके द्यम कर्मोंका अनुकान होता रहता है॥ १६॥ अर्थोद् धर्मेख कामश्च स्वर्गेक्षेव नराधिए।

प्राणयात्रापि छोकस्य विना हार्थे न सिद्धत्वति ॥ १७ ॥ नरेश्वर ! घनवे ही धर्मे, काम और म्यांकी सिद्धि होती है। छोगोंके जीवनका निर्वाह भी बिना धनके नहीं होता। अर्थेन हि विहीनस्य पुरुपस्यालमेधसः। विच्छियन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ १८ ॥

नैसे गर्भाम छोटी-छोटी निद्यों सूख जाती है, उसी प्रकार धनरीन हुए मन्दबुद्धि मनुष्यकी सारी क्रियाएँ छिन्न-मिन हो जाती हैं | १८ ।

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य चान्धवाः । यस्यार्थाः स पुनाँह्योक्तेयस्यार्थाः स च पण्डितः॥१९॥

जिसके पास धन होता है, उसीके बहुत से मित्र होते हैं; जिसके पास धन है, उसीके भाई-बन्धु हैं; संसरमे जिसके पास धन है, वही पुरुष कहळाता है और जिसके पास धन है, वही पण्डित माना जाता है ॥ १९॥

अधनेनार्थकामेन नार्थः राक्यो विधित्सितुम् । अर्थेरथी निवध्यन्ते गजैरिव महागजाः ॥ २०॥

निर्वन मनुष्य यदि धन चाहता है तो उसके लिये धन-की व्याखा असम्मय हो जाती है ( परंतु धनीका धन बढता रहता है), जैसे जङ्गलमें एक हाथीके पीछे बहुतने हाथी चले आने हैं उसी प्रकार धनसे ही धन बंधा चला आता है ॥२०॥ धर्माः कामध्य स्वर्गध्य हुषेः कोधाः श्रुतं दमाः । अर्थादेतानि सर्वाणि प्रवर्तन्ते नराधिप ॥ २१॥

नरेश्वर ! धनसे धर्मका पालन, कामनाकी पूर्वि, स्वर्गकी प्राप्ति, हर्षकी दृद्धि, कोधकी सफलता, बाल्लोंका अवण और अध्ययन तथा राजुओंका दमन—ये सभी कार्य दिद होते हैं ॥ धनात् कुलं ममचित धनाद् धर्मैः प्रवर्धते । नाधनस्थास्त्ययं लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ २२॥

धनसे फुळकी प्रतिश वढती है और धनले ही धर्मकी इद्धि होती है। पुरुषप्रवर ! निर्धनके छिये तो न यह स्रोक सुखदायक होता है। न परलोक ॥ २२ ॥

नाधनो धर्मक्रत्यानि यथावदन्जतिष्ठति । धनाद्धि धर्मः स्रवति शैकादभि नदी यथा ॥ २३ ॥

निर्धन मनुष्य धार्मिक कृत्योका अच्छी तरह अनुष्ठान नहीं कर सकता । जैसे पर्वतसे नदी क्षरती रहती है। उसी प्रकार धनसे ही धर्मका स्रोत बहता रहता है ॥ २३॥

यः कृशार्थः कृशगवः कृशमृत्यः कृशातिथिः । स वै राजन् कृशो नाम नशरीरकृशः कृशः ॥ २४॥

राजत् ! जिलके पास धनकी कभी है, गौँएँ और सेवक भी कम हैं तथा जिलके यहाँ अतिथियोंका आना-जाना भी बहुत कम हो गया है, वास्तवमें वही कुश (दुर्वळ) अहळाने योग्य है। जो केवल शरीरसे कुश है, उसे कुण नहीं कहा जा सकता !! २४ !!

अवेक्षस्त यथान्यायं पश्य देवासुरं यथा। राजन् किमन्यज्ञातीनां वधाद् गृद्धन्यन्ति देवताः॥२५॥

आप न्यायके अनुसार विचार कीजिये और देवताओं तथा असुरोंके बर्तावपर दृष्टि डाक्लिये । राजन् ! देवता अपने जाति-माइयोका वय करनेके सिवा और क्या चाहते हैं ( एक पिताकी संतान होनेके कारण देवता और असुर परस्पर माई-माई ही तो है) ॥ २५॥

न चेद्धर्तव्यमन्यस्य कथं तद्धर्ममारभेत्। एतावानेव वेदेषु निश्चयः कविभिः कृतः॥२६॥ अध्येतच्या त्रयी नित्यं भवितव्यं विपश्चिता। सर्वथा धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि यत्ततः॥२७॥

यदि राजाके लिये दूसरेके धनका अपहरण करना उचित नहीं है। तो वह धर्मका अनुष्ठान कैये कर सकता है ! वेद-आक्रोंमे मी विद्वानोने राजाके लिये यही निर्णय दिया है कि 'राजाप्रतिदिन वेदोका लाध्याय करे। विद्वान् वने। सब प्रकार-से संग्रह करके धन ले आये और यलपूर्वक यशका अनुष्ठान करें।। द्वोहात् देवैरवासानि दिवि स्थानानि सर्वदाः। द्वोहात् किसम्यज्ञातीनां ग्रह्मश्चन्ते थेन देवना॥ २८॥

जाति-भाइयोंते द्रोह करके ही देवताओंने स्वर्गलोकके सभी स्थानोगर अधिकार प्राप्त कर लिया है। देवता जिससे धन या राज्य पाना चाहते हैं, वह ज्ञातिद्रोहके विवा और क्या है ! । २८ ॥

इति देवा व्यवसिता वेद्वादाश्च शाश्वताः। अधीयतेऽध्यापयन्ते यज्ञन्ते याजयन्ति च ॥ २९ ॥ कृत्सनं तदेव तच्छ्रेयो यदात्याद्वतेऽस्यतः। न पश्यामोऽनपकृतं धनं किंचित् कचिद् घयम् ॥३०॥

यही देवताओका निश्चय है और यही वेदोंका समातन विद्यान्त है। धनसे ही द्विज वेद-जालोको पढते और पढ़ाते हैं। धनके द्वारा ही यज करते और कराते हैं तथा राजा लोग दूसरों-को युद्धमें जीतकर जो उनका धन ले आते हैं। उसीये वे सम्पूर्ण छुम कर्मोका अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजाके पास हम क्रोई भी ऐसा धन नहीं देखते हैं, जो दूसरोंका अपकार करके न लाया गया हो।। २९-३०।।

एवमेव हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम्। जित्वा ममेयं ब्रुवते पुत्रा इव वितुर्धनम्॥ ३१॥

इसी प्रकार सभी राजा इस पृथ्वीको जीतते हैं और जीत-कर कहने लगते हैं कि प्यह मेरी हैं? । ठीक वैसे ही जैसे पुत्र क्ताके धनको अपना बताते हैं!! ३१ ||

राजर्षयोऽपि ते खर्म्या धर्मो होवां निरुच्यते । यथैव पूर्णादुद्धेः स्थन्दन्त्यापो दिशो दश ॥ ३२॥ एवं राजकुळाद् वित्तं पृथिवीं प्रति तिष्ठति ।

प्राचीनकालमे जो राजार्प हो गये हैं। जो कि इस समय स्वर्गमें निवास करते हैं। उनके मतमे भी राज-धर्मकी ऐसी ही ब्याख्या की गयी हैं ' जैसे मरे हुए महासागरसे मेषके रूपमें उटा हुआ जल सम्पूर्ण दिनाओं में बरस जाता है। उसी प्रकार धन राजाओंके यहाँसे निकलकर सम्पूर्ण पृथ्वीमें फैल जाता है। इसे !। आसीदियं दिळीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ॥ ३३ ॥ अम्बरीपस्य मान्धातुः पृथिवी सा त्वयि स्थिता । स त्वां द्रव्यमयो यङ्गःसम्माहः सर्वदक्षिणः ॥ ३४ ॥

पहले यह पृथ्वी वारी-शारीसे राजा दिलीप, रूपा, नहुपा, अम्मरीप और मान्याताके अधिकारमें रही है, वही इस समय आपके अबीन हो गागी है। अतः आपके समक्ष सर्वस्व-की दक्षिणा देकर द्रव्यमय अनके अनुष्ठान करनेका अवसर प्राप्त हुआ है ॥ ३३-३४॥

तं चेन्न यज्ञसे राजन् प्राप्तस्त्वं राज्यकिल्विपम् । येषां राजाश्वमेधेन यज्ञते दक्षिणावता ॥ ३५ ॥ उपेत्य तस्यावश्रुथे पृनाः सर्वे भवन्ति ते ।

राजत् । यदि आप यत्र नहीं करेंगे तो आपको सारे राज्यका पाप रूपेगा। जिन देजींके राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञके द्वारा भगवानुका यजन करते हैं। उनके यजकी समाप्ति- पर उन देखोंके सभी लोग वहाँ आकर अवभृथस्तान करके पवित्र होते है ॥ ३५३ ॥

विश्वरूपो महादेवः सर्वमेधे महामखे। जुद्दाव सर्वभृतानि तथैवात्मानमात्मना॥३६॥

सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन महादेवजीने सर्व-पेघ नामक महायगर्मे सम्पूर्ण भूतोकी तथा स्वय अपनी भी आहुति दे दी थी।। ३६॥

शाम्बतोऽयं भूतिपथो नास्यान्तमनुशुश्रुम। महान् वाशस्यः पन्था,माराजन् कुपथं गमः॥ ३७॥

यह छित्रयोंके लिये कस्याणका सनातन मार्ग है। इसका कभी अन्त नहीं छुना गया है। राजन् । यह वह महान् मार्ग है। जिसपर दस रथ चलते है। आप किसी कुस्सित मार्ग-का आश्रय न लें।। ३७॥

हृति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि अर्जुनवाक्ये अष्टमोऽ यायः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमे अर्जुनवाक्यविषयक आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥

## नवमोऽध्यायः

युधिष्टिरका वानव्रस्य एवं संन्यासीके अनुसार जीवन व्यतीत करनेका निश्चय

युधिष्टिर उवाच

सुद्धतं वायदेकात्रो मनःश्रोत्रेऽन्तरात्मनि । धारयक्षपि तच्छुत्वा रोचेत यचनं मम ॥ १ ॥

युधिष्ठिरमे कहा—अर्जुन ! तुम अपने मन और कार्नोको अन्तःकरणर्मे स्थापित करके दो घडीतक एकाम हो जाओ, तब मेरी बात सुनकर तुम इसे पसद करोगे ॥ १ ॥ साधुनाम्यमहं मार्गो न जातु त्वत्कृते पुनः । गच्छेगं तद् गमिष्यामि हित्वा म्राम्यसुखान्युत ॥२॥

मै आम्य द्वर्जीका परित्याग करके हाडु पुरुषीके चले हुए मार्गपर तो चल सकता हूँ। परंतु द्वम्हारे आश्रहके कारण कदापि राज्य नहीं स्वीकार करूँगा॥ २॥ स्नेम्यञ्चेकाफिना सम्यः पन्थाः को इस्तीति पृच्छ मासू।

अथवा नेच्छिस प्रयुमपृच्छकापि में ऋणु॥ ३॥ एकाकी पुचपके चळनेयोग्य कस्याणकारी मार्ग कौनन्या है १ वह मुझसे पूछो अथवा यदि पूछना नहीं चाहते हो वो निना पूछे भी मुझसे छुनो॥ ३॥

हित्वा ग्राम्यसुजाचारं तप्यमानो महत् तपः। अरण्ये फलमूलाशी चरिष्यामि मुनैः सह॥ ४॥

में गॅबारॉके मुख और आचारपर द्वात मारकर बनमें रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करूँगा, फ्लम्बूट खाकर मुर्मोके साथ विचरूँगा ॥ ४॥

जुडानोऽग्निं यथाकालमुभी कालानुपस्पृशन् । क्वाः परिमिताहारस्त्रर्भचीरजदाधरः ॥ ५ ॥

दोनों समय स्नान करके यथासमय अग्निहोत्र करूँगा

और परिमित आहार करके शरीरको दुर्बंछ कर हूँगा। मृग-चर्म तथा बक्कछ वस्र धारण करके विरापर जटा रक्लूँगा॥ शीतवातातपसहः श्रुत्पिपासाश्रमक्षमः। तपसा विधिटप्टेन शरीरमुपशोपयन्॥ ६॥

त्यपंता विधिद्धस्त दारिरमुपदापियन्॥ ६॥ सर्दोः गर्मा और हवाको सहूँगाः भूखः प्यात और परिश्रमको सहनेका अभ्यास द्वालूँगाः नास्त्रोक्त तपस्याद्वारा इस द्वारीरको सुखाता रहुँगा॥ ६॥

मनःकर्णसुखा नित्यं श्रण्वन्तुचावचा गिरः। सुदितानामरण्येषु वसतां सृगपक्षिणाम्॥ ७॥

वनमें प्रकारतापूर्वक निवास करनेवाले पशु-पक्षियोकी मॉवि-मॉविकी योली, जो मन और कार्नोको सुख देनेवाली होगी, नित्य सुनता रहंगा ॥ ७॥

आजिवन् पेरालान् गन्धान् फुल्लानां वृक्षवीरुधाम् । नानारुपान् वने पश्यन् रमणीयान् वनौकसः ॥ ८ ॥

बनमें खिछे हुए बृखों और खताओंकी मनोहर सुरान्ध देंपवा हुआ अनेक रूपवाले सुन्दर बनवासियोको देखा करूँगा || ८ ||

वानम्ब्यजनस्मापि दर्शनं कुछवासिनाम् । नाप्रियाण्याचरिष्यामिकिंपुनर्शामवासिनाम् ॥ ९ ॥

वहाँ वानप्रस्य महात्याओ तथा ऋषिकुळवाधी ब्रह्मचारी ऋषिकुनियोंका मी दर्शन होगा। मैं किसी वनवाधीका भी अप्रिय नहीं करूँगा; फिर जामवाखियोंकी तो वात ही क्या है?॥ एकान्तर्शाळी विस्टान् पकापक्चेन वर्तथन् । पितृन देवांक्ष वन्येन चान्भिरक्षिक्ष तर्पयन् ॥ १०॥ एकान्तमे रहकर आध्यासिक तत्त्वका विचार किया करूँया और कच्चा-पक्का जैसा भी फल मिल जायमा, उसीको साकर जीवन-निर्वाह करूँगा। जंगली फल्ट-मूल, मधुर वाणी और जलके द्वारा देवताओं तथा पितरोको तृप्त करता रहूँगा। एवमारण्यशास्त्राणामुग्रमुग्रतरं विधिम्। सेवमानः प्रतीक्षिण्ये देहस्यास्य समापनम्॥ १९॥

इस प्रकार बनवासी मुनियोंके लिये शास्त्रमे बताये हुए कठोर-रो-कठोर नियमोंका पालन करता हुआ इस शरीरकी आमु समाप्त होनेकी बाट देखता रहूँगा ॥ ११ ॥

अथवैकोऽहमेकाहमेकैकस्मिन् वनस्पतौ । चरन् मैक्यं मुनिर्मुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम् ॥ १२ ॥

अथवा में मूँड गुड़ाकर मननशील संन्यासी हो जाऊँया और एक एक दिन एक एक दृक्षरे भिक्षा मॉयकर अपने शरीरको सुखाता रहूँगा ॥ १२ ॥

पांसुभिः समभिच्छनः शून्यागारप्रतिश्रयः। वृक्षमूळनिकेतो वा त्यक्तसर्वेष्रियाप्रियः॥१३॥

धरीरपर धूळ पड़ी होगी और स्ते घरोंमें मेरा निवास होगा अथवा किसी इक्षके नीचे उसकी जड़मे ही पड़ा रहूँगा। प्रिय और अप्रियका सारा विचार छोड़ दूँगा।। १३॥ न शोचझ प्रहृष्यंश्च सुख्यनिन्दारमसंस्तुतिः। निराशीनिर्ममो भूत्वा निर्द्धन्द्वो निष्परिप्रहः॥ १४॥

किलीके लिये न शोक करूँगा न दर्ध। निन्दा और स्तुतिको समान समझूँगा। आशा और ममताको त्यागकर निर्द्धन्द्र हो जाऊँगा तथा कमी किली वस्तुका संग्रह नहीं करूँगा॥ १४॥

आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धवधिराकृतिः । अकुर्वाणः परेः काञ्चित् संविदं जातु कैरपि ॥ १५ ॥

आत्माके चिन्तनमे ही सुखका अनुमव करूँगा, मनको सदा प्रसन रक्लूँगा, कभी किसी दूसरेके साथ कोई बातचीत नहीं करूँगा, गूँगों, अंधों और बहरोंके समान न किसीसे कुछ कहूँगा, न किसीको देखूँगा और न किसीकी सुनूँगा॥ जङ्गमाजङ्गमान् सर्वोनविद्दिसंख्यतुर्विधान् । प्रजाः सर्वो। स्वधर्मस्थाः समः प्राणभृतः प्रति ॥ १६॥

चार प्रकारके समस्त चराचर प्राणियोमेवे किसीकी हिंसा नहीं करूँगा। अपने-अपने धर्ममें खित हुई समस्त प्रजाओं तथा सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति सममाब रहस्हुँगा॥ १६॥

न चाप्यवहसन् कञ्चित्र कुर्वेन भुकुदीः कचित्। प्रमञ्ज्ञवदनो नित्यं सर्वेन्द्रियससंयतः॥१

प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वेन्द्रियसुसंयतः ॥१७॥ न तो किसीकी हॅसी उडाऊँगा और न किसीके प्रति भाहोंको ही टेढ़ी करूँगा। सदा मेरे मुखपर प्रसन्नता छायी रहेगी और में सम्पूर्ण इन्द्रिवोंको पूर्णतः संयममे रक्खूंगा॥

अपुच्छन् कस्यचिन्मार्गं प्रवजन्तेव केतचित् । न देशंन दिशं काञ्चिद् गन्तुमिच्छन् विशेषतः ॥ १८ ॥ किटी भी मार्गले चलता रहूँगा और कभी कितीले रास्ता नहीं पूँदूँगा । किटी खास स्थान या दिनाकी ओर जानेकी इच्छा नहीं रखूँगा ॥ १८॥

गमने निरपेक्षश्च पश्चाद्वनवलोकयन्। ऋजुः प्रणिहितो गच्छंस्त्रसम्भावरवर्जनः॥१९॥

कहीं भी मेरे जानेका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होगा। न आगे जानेकी उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखूँगा। सरक मावचे रहूँगा। मेरी दृष्टि अन्तर्मुखी होगी। खावर-जड्म जीवोंको बचाता हुआ आगे चळता रहूँगा॥ १९॥ स्वभावस्तु प्रयात्यप्रे प्रभवन्त्यश्चानान्यपि। इन्द्रानि च विरुद्धानि तानि सर्वाण्यचिन्त्यम्॥ २०॥

स्त्रमाव आगे-आगे चळता है। मीजन भी अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सर्दी-गर्भी आदि जो परस्पर विरोधी इन्ह्र हैं वे सब आते-जाते रहते हैं। अतः इन सबकी चिन्ता

छोड़ दूंगा ॥ २० ॥

अल्पं वाखादु वा भोज्यं पूर्वोळाभेन जातुचित् । अन्येष्वपि चरँछाभमळाभे सतः पूरयन् ॥ २१ ॥

मिक्षा थोड़ी मिली या स्वादहीन मिली, इसका विचार न करके उसे पा क्या। यदि कमी एक घरसे मिक्षा नहीं मिली तो दूतरे वरोंमे भी जाऊँगा। मिल गया तो ठीक है, निमलने-की दशामे कमशः शात घरोंमें जाऊँगा, आठवेंने नहीं जाऊँगा।। विध्यूमे न्यस्तमुसले व्यक्कारे भुक्तवज्ञाने। अतीतपात्रसंचारे काले विगतिभिक्षुके॥ २२॥ एककाळं चरन् भैक्ष्यं जीनश्य हे च पश्च वा। स्नेह्पाशं विमुच्याहं चरिष्यामि महीमिमाम्॥ २३॥ जब घरोंनेसे धुऑ निकलना वद हो गया हो, मुखल

जब घरोमेर्ड धुआ निकलना घर हा गया हा, मुखल रख दिया गया हो, चूल्डेकी आग द्वार गयी हो, घरके छव लोग खान्यी चुके हों, परोली हुई थालीको इघर-उचर ले जानेका काम समाप्त हो गया हो और भिखनंगे मिक्षा लेकर लौट गये हों, ऐसे समयभे में एक ही वक्त भिक्षाके लिये हों। तीन या पाँच घरोतक जाया करूँगा। घव ओरडे स्तेहका बन्धन तोड़कर इस पृथ्वीपर विचरता रहूँगा॥ २२-२३॥ अलाभे स्तित वा लाभे समद्शीं महातपाः। न जिजीविष्यचन किंचिक समूर्युवदाचरन्॥ २४॥

कुछ मिले या न मिले, दोनों ही अवस्थामें मेरी दृष्टि समान होगी। मैं महान् तपमें सक्ष्म रहकर ऐसा कोई आचरण नहीं कहँगा, जिसे जीने या मरनेकी इच्छाबाले छोग करते हैं॥ २४॥

जीवितं मरणं चैव नाभिनन्द्रच च द्विपन्। चास्यैकं तक्षतो चाहुं चन्द्रनेनैकमुक्तः॥२५॥ नाकट्याणं न कट्याणं चिन्तरन्तुभयोस्तयोः।

न तो जीवनका अभिनन्दन करूँगाः न मृत्युरे देए। यदि एक मनुष्य भेरी एक बॉहको बस्लेरे काटता हो और दूसरा दूसरी वॉहको चन्दनमिश्रित जलरे र्सीचता हो तो न पहलेका अमङ्गल खोचूँगा और न दूसरेकी मञ्जलकामना करूँगा । उन दोनोके प्रति समान मान रक्लूँगा ॥ २५५॥

याःकाश्चिञ्जीवता शक्याः कर्तुमभ्युदयकियाः । सर्वोक्ताः समभित्यस्य विमेषादिब्यवस्थितः ॥ २६ ॥

जीवित पुरुषके द्वारा जो कोई भी अभ्युदयकारी कर्म किये जा सकते हैं। उन सक्का परित्याग करके केवल शरीर-निर्वाहके लिये पलक्षिके खोलने-मीचने या खाने-पीन आदिके कार्यमें ही प्रकृत हो सकूँगा !! २६ ॥

तेषु नित्यमसक्तश्च त्यक्तसर्वेन्द्रियक्रियः। सुपरित्यक्तसंकल्पः सुनिर्णिकात्मकलमपः॥२७॥

इन सब कार्योमें भी आसक नहीं होकेंगा। समूर्ण इन्द्रियोके व्यापारीसे उपरत होकर मनको सकत्पश्चन्य करके अन्तःकरणका सारा मळ घो ढाउँगा॥ २७॥ विसुक्तः सर्वसंतेभ्यो व्यतीतः सर्ववागुराः। न बहो कस्यविचिष्ठन् सधमो मातरिश्वनः॥ २८॥

सब प्रकारकी आसिक्येंकि ग्रन्त रहकर स्तेहके सारे धन्यनीको क्षेय जाऊँगा | किसीके अधीन न रहकर वायुके समान स्त्रैन विचरूँगा || २८ || सीतरामध्यरन्नेयं तुर्धि प्रास्थामि शाश्यतीम् । सुण्याया हि सहत पापमकानावस्य कारितः ॥ २९ ॥

इस प्रकार बीतराग होकर विचरनेते सुद्धे शास्त्र सतोप प्राप्त होगा । अञ्चानवग तृष्णाने सुद्धसे बढ़े-यड़े पाप करवाये हैं ॥ २९॥

कुराठाकुराठान्येके कृत्वा कमीणि मानवाः। कार्यकारणसंदिकच्चं स्वजनं नाम विश्वति॥३०॥

इष्ठ भतुष्य धुमाधुम कर्म करके कार्यकारणते अपने साय बुदे हुए स्वक्तोंका मरणनोपण करते हैं ॥ १० ॥ आयुपोऽन्ते महत्येदं क्षीणप्राणं कलेवरम्। प्रतिस्कृतित तत् पापं कर्तुः कमीफलं हि तत् ॥ ३१ ॥

फिर आधुके अन्तर्गे जीवात्मा इस प्राणश्च्य शरीरको स्थानकर पहरुके किये हुए उस पापको ग्रहण करता है; क्योंकि कर्ताको ही उसके कर्मका वह फळ प्राप्त होता है।। एवं संसारचकेऽसिन् व्यविद्धे रथचकवत्। समेति मृतप्रामोऽयं भृतप्रामेण कार्यवान्॥३२॥

इस प्रकार रचके पहिचेके समान निरन्तर घूमते हुए इस समारचकर्मे आकर जीवोंका यह समुदाय कार्यवश अन्य प्राणियोंते मिळता है ॥ ३२ ॥

जन्ममृत्युजरान्याधिवेदनाभियभिद्रुतम् । अपार्यमव चास्वस्थं संसारं त्यज्ञतः सुखम् ॥ ३३ ॥

इल सवारमें जन्म, मृत्यु, जरा, न्याधि और वेदनाओंका आक्रमण होता ही रहता है। जिससे यहाँका जीवन कभी स्वस्य नहीं रहता। जो अपारना प्रतीत होनेवाले इस सतार-को त्याग देता है, उसीको सुल मिळता है।। १३॥ दिवः पतत्सु देवेषु स्थानेभ्यश्च महर्पियु। को हि नाम भवेनार्थी भवेत् कारणतत्त्वस्वत्॥ ३४॥

जब देवता भी स्वर्गय सीचे गिरते हैं और महार्थ भी अपने-अपने स्थानये भ्रष्ट हो जाते हैं, तब कारण-तत्त्वको जाननेवाला कौन मनुष्य इस जन्म-मरणरूप सधारये कोई प्रयोजन रक्षेगा ॥ १४ ॥

कृत्वा हि विविधं कर्मे तत्त्व् विविधकक्षणम् । पार्थिवेर्नुपतिः स्वरोः कारणैरेच वध्यते ॥ ३५ ॥ भॉति-गॅविके भिन्न-भिन्न कर्म करके विख्यात हुआ राज भी

भात-मातक स्थल नेया कम करके विख्यात हुआ राजा भी किन्हीं छोटे-मोटे कारणेंसि ही दूसरे राजाओंद्वारा मार डाळा जाता है ॥ ३५ ॥

वसात् महामृतमिदं विरान्मां प्रत्युपस्थितम् । तत् प्राप्य प्रार्थये स्थानमन्ययं शाश्वतं ध्रुवम् ॥ ३६ ॥

आज दीर्षकाळके पश्चात् मुझे यह विवेकरूपी अपृत प्राप्त हुआ है। इसे पाकर में अक्षत्र, अविकारी एवं सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हूं॥ ३६॥

पतवा संततं धृत्या चरन्नेवंप्रकारया। जन्ममृत्युजराज्याधिवेदनाभिरभिद्रुतम् । देवं संस्थापियध्यामि निर्मयं मार्गमास्थितः ॥ ३७ ॥

ञतः इत पूर्वोक्त भारणाके द्वारा निरन्तर विचरता हुआ मैं निर्मय मार्गका आश्रय ले जन्म, मृत्यु, जरा, व्यापि और वेदनाओंवे आकान्त हुए इत शरीरको अलग रख दूँगा ॥ २७॥

इति श्रीमहामारते शान्तिवर्वीण राजधमौनुशासनपर्वीण युधिन्तिरवाक्ये नवसोऽन्यायः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेङ कर्तात राजधमीनुशासनपर्वेम सुविधिरका वावयविषयक मर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# दशमोऽध्यायः

भीमसेनका राजाके लिये संन्यासका निरोध करते हुए अपने कर्तन्यके ही पालनपर जोर देना

भाम उचाच श्रोत्रियस्येव ते राजन् मन्यकस्याविषश्चितः । अनुवाकहता युद्धिनैषा तत्त्वार्थद्धिनी ॥ १ ॥ भीमसेन बोळे—राजन् ! जैरु मन्द और जर्यक्रानरे धन्य श्रोत्रियकी बद्धि केवल मन्त्रपाठद्वारा मारी जाती है, उठी प्रकार आपकी बुद्धि भी ताखिक अर्थको देखने या समझनेबाडी नहीं है।। १।। आळस्पे कृतचित्तस्य एजधर्मानस्यतः। विनाहो धातैराष्ट्रायां किं फर्छ भरतर्थमः॥ १॥

सरतश्रेष्ठ । यदि राजधर्मकी निन्दा करते हुए आपने

आलस्पर्णं जीवन वितानेका ही निश्चय किया था तो घृतराष्ट्रके पुत्रोंका विनाग करानेसे क्या फल मिला ! ॥ २ ॥ श्वमानुकम्पा कारुण्यमानृशंस्यं न विद्यते । श्वात्रमाचरतो मार्गमिष वस्थोस्त्वदस्तरे ॥ ३ ॥

क्षत्रियोचित मार्गपर चलनेवाल पुरुषके हृदयमे अपने माईपर भी क्षमा, दया, करणा और कोमलताका मात्र नहीं रह जाता; फिर आपके हृदयमे यह सत्र क्यों है ! ॥ ३ ॥ यदीमां भवतो सुद्धि विद्यास स्यमीहरीम् । शास्त्रं नैय महीच्यामो न चिक्षच्यास कंचन ॥ ४ ॥

यदि इम पहले ही जान लेते कि आपका विचार इस तरहका है तो इम हथियार नहीं उठाते और न किसीका वध ही करते ॥ ४॥

भैक्ष्यमेवाचरिष्याम शरीरस्याविमोक्षणा**त्**। न वेदं दारुणं युद्धमभविष्यन्महीक्षिताम् ॥ ५ ॥

हम भी आपकी ही तरह शरीर छूटनेतक भीख मॉगकर ही जीवन-निर्वाह करते। फिर तो राजाओंमे यह मयकर श्रद्ध होता ही नहीं॥ ५॥

प्राणस्यान्तिमदं सर्विमिति वै कवयो विदुः। स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वे प्राणस्य भोजनम्॥ ६॥

विद्वान् पुरुष फहते हैं कि यह सब कुछ प्राणका अन्न है। स्थावर और जङ्गम सारा जगत् प्राणका मोजन है॥ ६॥ आददानस्य चेद राज्यं थे केचित् परिपन्थिनः।

हुन्तव्यास्त इति प्राज्ञाः क्षत्रधर्मविदो विदुः॥ ७ ॥ श्रात्रय-धर्मके शाता विद्वान् पुरुष यह जानते और बताते हैं कि अपना राज्य श्रद्दण करते समय जो कोई भी उसमे बाधक या विरोधी खड़े हो। उन्हे भार डाल्मा चाहिये॥

ते सदोवा हतासाभी राज्यस्य परिपन्थिनः । तान् इत्वा भुङ्क्ष्यधर्मेण युधिष्ठिर महीमिमाम्॥ ८॥

युधिष्ठिर ! जो लेग हमारे राज्यके वामक या छुटेरे थे। वे सभी अपराची ही थे। अतः हमने उन्हें मार डाला । उन्हें मारकर धर्मतः प्राप्त हुई इस पृथ्वीका आप उपमोग कीजिये !! ८ !!

यथा हि पुरुषः खात्वा कूपमप्राप्य चोदकम् । पद्मदिग्धो निवर्तेत कर्मेदं नस्तथोपमम् ॥ ९ ॥

जैसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुँवा खोदे और बहाँ जल न मिलनेपर देहमे कीचड लपेटे हुए वहाँसे निराश लौट आये, उसी प्रकार हमारा किया-कराया यह सारा पर्यक्रम व्यर्थ होना चाहता है ॥ ९ ॥

यथाऽऽरुह्य महानृक्षमपहृत्य ततो मधु । अप्रास्य निधनं गच्छेत् कर्मेदं नस्तथोपमम् ॥ १० ॥

जैसे कोई विशाल रक्षपर आरूद हो वहाँसे मधु उतार लाये; परंतु उसे खानेके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाय; हमारा यह प्रयत्न भी वैसा ही हो रहा है ॥ १० ॥ यथा महान्तमध्वानमाशया पुरुषः पतन्। स निराशो निवर्तेत कर्मेतश्वस्तथोपमम्॥११॥

जैसे कोई मनुष्य मनमे कोई आशा लेकर बहुत बड़ा मार्ग ते करे और वहाँ पहुँचनेपर निराश लैटिः इमारा यह कार्य मी उनी तरह निष्फल हो रहा है ॥ ११ ॥

यथा शत्रृत् घातयित्वा पुरुषः कुरुतन्दन । आत्मानं घातयेत् पश्चात्कर्मेदं नस्तथोपमम् ॥१२॥

कुष्तन्दन ! जैसे कोई मनुष्य शत्रुओंका वध करनेके पश्चात् अपनी भी इत्या कर डाले इमारा यह कर्म भी वैसा ही है ॥ १२ ॥

यथान्नं श्चिधितो लब्धा त भुक्षीयाद् यदच्छया। कामीव कामिनीं लब्धा कर्मेदं नस्तथोपमम् ॥ १३॥

जैसे भूखा मनुष्य भोजन और कामी पुरुष कामिनीको पाकर दैववरा उसका उपभोग न करे, हमारा यह कर्म भी वैसा ही निष्फळ हो रहा है ॥ १३ ॥

वयमेवात्र गर्ह्या हि यद् वयं मन्द्चेतसम्। त्वां राजञ्चनुगच्छामो ज्येष्टोऽयमिति भारत॥१४॥

भरतवंशी नरेश ! इसलोग ही वहाँ निन्दाने पात्र हैं कि आप-जैसे अल्पनुद्धि पुरुषको वडा माई तमझकर आपके पीछे-पीछे चलते हैं॥ १४॥

वयं हि वाहुविलनः कृतविद्या मनस्विनः। क्रीवस्य वाक्ये तिष्ठामो यथैवादाक्तयस्तथा॥१५॥

हम बाहुबळ्ते सम्पन्नः अद्ध-दास्त्रीके विद्वान् और मनस्वी हैं तो भी अतमर्थ पुरुषोंके समान एक कायर भाईकी आजामें रहते हैं ॥ १५॥

अगतीकगतीनस्मान् नष्टार्थानर्थसिद्धये । कथं वै नाजुपश्येयुर्जनाः पश्यत यादशम् ॥ १६॥

इमलोग पहले अक्षरण मनुष्योको घरण देनेवाले थे। किंद्र अब इमारा ही अर्थ नष्ट हो गया है। ऐसी दगामे अर्थिदिके लिये इमारा आश्रम लेनेवाले लोग हमारी इस दुर्वल्यापर कैंसे दृष्टि नहीं डालेंगे ! वन्युओं ! मेरा कथन कैंसा है ! इसपर विचार करों !! १६ !!

व्यापत्काले हि संन्यासः कर्तव्य इति शिष्यते । जरयाभिपरीतेन शत्रुभिर्व्यंसितेन वा ॥ १७ ॥

शास्त्रका उपदेश यह है कि आपत्तिकारमें या बुढ़ांगेते वर्जर हो जानेपर अथवा शतुओद्वारा धन-सम्पत्तिते विद्वात कर दिये जानेपर भनुष्यको संन्यात प्रहण करना चाहिये॥ सम्मानिक कत्त्रप्रज्ञाकरणायां न परिचक्षते।

तस्मादिह कृतप्रहास्त्यागं न परिचक्षते। धर्मव्यतिकमं चैव मन्यन्ते सङ्मदर्शिनः॥१८॥

अतः (जन कि हमारे ऊपर पूर्वोक्त छंकट नहीं आया है) विद्वान् पुरुष ऐसे अवसरमें त्याग या छंन्यासकी प्रशसा नहीं करते हैं। सहसदर्शी पुरुप तो ऐसे समयमे क्षत्रियके किये संन्यास देना उट्टे घर्सका उद्धहुन मानते हैं॥ १८॥

अपरिग्रहवन्तश्च

कथं तस्मातः समृत्यन्नास्त्रनिष्ठास्त्रद्वपाश्रयाः । तदेव निन्दां भाषेयुर्धाता तत्र न गर्ह्यते ॥१९॥

इसलिये जिनकी क्षात्रवर्मके लिये उत्पत्ति हुई है। जो क्षात्रधर्ममें ही तत्पर रहते हैं तथा क्षात्र-धर्मका ही आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं। वे शत्रिय स्वयं ही जस शात्र-धर्मकी निन्दा कैसे कर सकते हैं ? इसके लिये उस विधाता-की ही निन्दा क्यों न की जाया जिन्होंने क्षत्रियोंके लिये यद-धर्मका विधान किया है || १९ ||

श्रिया विहीनैरधनैर्नास्तिकैः सम्प्रवर्तितम्। वेदवादस्य विद्यानं सत्याभासमिवानुतम् ॥ २०॥

श्रीहीनः निर्धन एवं नास्तिकोंने वेदके अर्थवादवाक्यों-द्वारा प्रतिपादित विज्ञानका आश्रय ले सत्यन्सा प्रतीत होनेवाले मिष्या मतका प्रचार किया है ( वैसे चचनेंद्वारा ध्वियका संन्यासमें अधिकार नहीं सिद्ध होता है ) ॥ २० ॥ शक्यं तु मौनमास्थाय विश्वताऽऽत्मानमात्मना। धर्मच्छव समास्थाय च्यवितुं न तु जीवितुम् ॥ २१ ॥

धर्मका बहाना लेकर अपने द्वारा केवल अपना पेट पालते हए मीनी बाबा बनकर बैठ जानेसे कर्तव्यसे श्रष्ट होना ही सम्भव है। जीवनको सार्यक बनाना नहीं ॥ २१ ॥ शक्यं पुनररण्येषु सुखमेकेन जीवितम । अविभ्रता पुत्रपौत्रान् देवर्षांनतियीन् पितृन् ॥ २२ ॥

जो पुत्रों और पौत्रोंके पालनमें असमर्थ हो। देवताओं। शृषियों तया पितरोंको तुप्त न कर सकता ही और अतिथियों-को मोजन देनेकी भी शक्ति न रखता हो। ऐसा मनुष्य ही अकेटा जंगलोंमें रहकर सुखरे जीवन निता सकता है ( आप-जैसे गक्तिशाली पुरुषोंका यह काम नहीं है ) ॥ २२ ॥ नेमे मृगाः सर्गजितो न वराहा न पक्षिणः। अधान्येत प्रकारेण पुण्यमाहुनै तं जनाः ॥ २३ ॥

सदा ही वनमें रहनेपर भी न तो ये मूग स्वर्गलोकपर अधिकार पा सके हैं। न सूजर और पक्षी ही । प्रण्यकी प्राप्ति

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राज्ञघर्मानुसासनपर्वणि भीमवाक्ये दशसोऽध्यायः ॥ १०॥

बनवासको ही पुण्यकारक नहीं मानते ॥ २३ ॥ यदि संन्यासनः सिद्धि राजा कश्चिदवाप्नयात् । पर्वताश्च द्रमाश्चेव क्षित्रं सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ २४ ॥ यदि कोई राजा संन्याससे सिद्धि प्राप्त कर ले, तन तो पर्वत और बृक्ष बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते हैं 11 २४ 11 एते हि नित्यसंन्यासा दश्यन्ते निरुपद्रवाः। ब्रह्मचारिणः ॥ २५ ॥

सततं

हो अन्य प्रकारते ही बतलायी गयी है। श्रेष्ट पुरुष केवल

क्योंकि ये नित्य संस्थासी, उपद्यशस्य, परिग्रहरहित तथा निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले देखे जाते हैं ॥२५॥ अथ चेदात्मभाग्येप नान्येषां सिद्धिमञ्जूते । तसात कर्मेव कर्तव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २६॥ यदि अपने माग्यमें दूसरोंके कमोंसे प्राप्त हुई सिद्धि नही आती: तव तो समीको कर्म ही करना चाहिये। अकर्मण्य प्रकाको कमी कोई लिखि नहीं मिलती ॥ २६॥

औदकाः सृष्यश्चेच जन्तवः सिद्धिमाप्त्रयः। तेपामात्मैव भर्तव्यो मान्यः कश्चन विद्यते ॥ २७ ॥

( यदि अपने शरीरमात्रका भरण-पोपण करनेसे विद्धि मिलती हो। तब तो ) जलमें रहनेवाले जीवों तथा स्थावर पाणियोंको भी खिद्धि प्राप्त कर छेनी चाहिये। क्योंकि उन्हे केवळ अपना ही भरण-पोषण करना रहता है। उनके पास दसरा कोई ऐसा नहीं है। जिसके भरण-पोषणका भार वे उठाते हीं ॥ २७ ॥

अवेक्षस यथा स्वैः स्वैः कर्मभिव्यापृतं जगत । तसात कर्मेंव कर्तव्यं नास्ति सिद्धिरकर्मणः ॥ २८ ॥

देखिये और विचार कीजिये कि अरा स्सार किस तरह अपने कर्मींमें छगा हुआ है। अतः आपको भी क्षत्रियो-चित कर्तव्यका ही पालन करना चाहिये। जो कर्मीको छोड बैठवा है। उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती ॥ २८॥

इस प्रकार श्रीभहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राज्ञथर्मानुशासनपर्वने भीमसेनका वश्वनविषयक दसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

### एकादशोऽध्यायः

अर्जुनका पश्चिरूपधारी इन्द्र और ऋषिवालकोंके संवादका उल्लेखपूर्वक गृहस्य-धर्मके पालनपर जोर देना

अर्जन तवाच

अत्रवोदाहरन्तीममितिहासं प्रयतनम् । तापसैः सह संवादं शकस्य भरतपंभ ॥ १ ॥

अर्जुनने कहा-भरतश्रेष्ठ ! इसी विषयमें बानकार होग तापसीके साथ जो इन्ह्रका संवाद हुआ था। उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ केचिद् गृहान् परित्यज्य वनमभ्यागमन् द्विजाः।

अजातहमश्रवो मन्दाः कुले जाताः प्रवन्नजुः ॥ २ ॥

एक समय कुछ मन्दबुद्धि कुलीन बाह्मणबालक धरको छोड़कर वनमें चले आये। सभी उन्हें मूँछ-दादीतक नहीं आयी थी। उसी अवस्थामें उन्होंने घर त्याग दिया ॥ २ ॥

थर्मोऽयमिति मन्वानाः समृद्धा ब्रह्मचारिणः । त्यक्त्वा आतृम् पितृं इचैव तानिन्द्रोऽन्वक्रपायत॥ ३ ॥ यद्यपि वे सब-के-सन धनी थे। तथापि भाई-बन्धु और माता-पिताको छोड़कर इसीको धर्म मानते हुए बनमे आकर ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे। एक दिन इन्द्रदेवने उनपर क्रमा की ॥ ३॥

तानावभाषे भगवान् पक्षी भूत्वा हिरण्मयः । सुदुष्करं मनुष्येश्च यत् कृतं विघसाहिःभिः ॥ ४ ॥ पुण्यं भवति कर्मेदं भशस्तं चैव जीवितम् । सिद्धार्थास्ते गतिं मुख्यां प्राप्ता धर्मपरायणाः ॥ ५ ॥

भगवान् इन्द्र सुवर्णमय पक्षीका रूप घारण करके वहाँ आये और उनते इस प्रकार कहने क्ये-प्यज्ञशिष्ठ अल मोजन करनेवाले . अष्ट्र प्रकार कर्म किया है, वह दूसरेंचे होना अत्यन्त कठित है। उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन बहुत उत्तम है। वे धर्मपरायण पुरुष सफलमनोरय हो अष्ट गतिको प्राप्त इस्टें हैं। ॥ ४-५॥

ऋषय जन्नः

अहो बतायं शकुनिर्विषसाशान् प्रशंसति । अस्मान् नूनमयं शास्तिवयं च विषसाशिनः॥ ६ ॥

भ्रमुषि बोळे--अहो ! यह पक्षी तो विषसाधी (यश्चेष अल भोजन करनेवाले ) पुरुषोंकी प्रशंसा करता है । निश्चय ही यह हमलोगोंकी बड़ाई करता है; क्योंकि यहाँ हमलोग ही विषसाधी हैं ॥ ६ ॥

शकुनिरुवाचं

माहं गुष्मान प्रशंसामि पद्धदिगंधान रजस्रळान। उच्छिष्टभोजिनो मन्दानन्ये वै विघसाशिनः ॥ ७ ॥

.उस पक्षीने कहा—अरे ! देहमें कीचड़ छपेटे और धूछ पोते हुए जूटन खानेवाले तुम-जैंचे मूखोंकी मैं प्रशंधा नहीं कर रहा हूं ! विषसाशी तो दूसरे ही होते हैं !! ७ !!

ऋषय जच्चः

इदं श्रेयः 'परमिति वयमेवाभ्युपासहे। शकुने बृद्धि यच्छ्रेयो भृशं ते श्रद्धामहे॥ ८॥

भ्रष्टिय बोले—पक्षी ! यही श्रेष्ठ एवं कस्याणकारी साधन है, ऐसा समझकर ही हम इस मार्गपर चल रहे हैं । उम्हारी हिम्में जो श्रेष्ठ धर्म हो, उसे उम्हीं बताओ। हम उम्हारी बातपर अधिक श्रद्धा करते हैं ॥ ८॥

शक्-निरुवाच

यदि मां नाभिशङ्कष्वं विभज्यात्मानमात्मना । ततोऽहं वः प्रवस्यामियाथातथ्यं हितं वचः ॥ ९ ॥

पक्षीने कहा- यदि आपलेगं ग्रुझपर संदेह न करें तो में सबयं ही अपने आपकों वक्ताके रूपमें विमक्त करके आपलेगोंको यथावत्रूपये हितकी बात बताऊँगा ॥ ९ ॥

भाषय जन्द्रः

श्रुणुमस्ते वचस्तात पन्थानो विदितास्तव । नियोगेचैव धर्मात्मन् स्थातुमिञ्छाम शाधि नः॥ १० ॥ न्मृपि चोळे—तात ! हम तुम्हारी बात सुनेंगे । तुम्हें सब मार्ग विदित है । धर्मात्मन् ! हम तुम्हारी आजाके अधीन रहना चाहते हैं । तुम हमे उपदेश दो ॥ १० ॥

शकुनिरुवाच

चतुष्पदां गौः प्रवस छोहानां काश्चनं वस्म् । शब्दानां प्रवसे मन्त्रो ब्राह्मणो हिपदां वसः॥११॥

पक्षीने कहा—चौपायोंमें गौ श्रेष्ठ है। धातुओंमें सो। उत्तम है। शब्दोंमे मन्त्र उत्कृष्ट है और मनुष्योंमें ब्राह्मण प्रधान है।। ११॥

मन्त्रोऽयं जातकर्मादिर्वाह्मणस्य विधीयते । जीवतोऽपि यथाकालं इमशाननिधनादिभिः ॥ १२ ॥

ब्राह्मणोंके लिये मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि स्टकारका विधान है। वह जरतक जीवित रहे, समय-समयपर उसके आवश्यक संस्कार होते रहने चाहिये, मरनेपर भी यथासमय स्मशानमूमिमे अन्त्येष्टिसस्कार तथा घरपर श्राद्ध आदि वैदिक विधिके अनुसार सम्पन्न होने चाहिये॥ १२॥

कर्माणि वैदिकान्यस्य खर्गः पत्थास्त्यनुत्तमः । अथ सर्वाणि कर्माणि मन्त्रसिद्धानि चक्षते ॥ १३ ॥ आम्नायडढवादीनि तथा सिद्धिरिदेष्यते । मासार्थमासा प्रमृतव व्यदित्यदादिातारकम् ॥ १४ ॥ ईइन्ते सर्वभूतानि तदिदं कर्मसंक्षितम् । सिद्धिक्षेत्रमिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान् ॥ १५ ॥

बैदिक कर्म ही ब्राह्मणके लिये स्वर्गलोककी प्राप्ति कराने-बाले उत्तम मार्ग हैं । इसके खिला, मुनियाने समस्त कर्मोंको बैदिक मन्त्रोंहारा ही खिद्ध होनेबाला बताया है। वेदमें इन कर्मोंका प्रतिपादन इट्तापूर्वक किया गया है। इसलिये उन कर्मोंके अनुष्ठानसे ही यहाँ अभीष्ट-सिद्धि होती है। मासः पक्षः इम्रह्यः सूर्वः, चन्द्रमा और तारोंसे उपलक्षित को यह होते हैं। उन्हें यथासम्भव सम्पन्न करनेकी चेष्टा प्रायः सभी प्राणी करते हैं। यहाँका सम्पादन ही कर्म कहलाता है। जहाँ ये कर्म किये जाते हैं। वह ग्रहस्य-आश्रम ही सिद्धिका पुण्यमय क्षेत्र है और यही सबसे महान् आश्रम है शिदका पुण्यमय

अध्य ये कर्म निन्दन्तो मनुष्याः कापर्थं गताः । मूहानामर्थद्दीनानां तेपामेनस्तु विद्यते ॥ १६ ॥ जो मनुष्य कर्मकी निन्दा करते हुए कुमार्गका आश्रय

हेते हैं, उन पुरुषार्यहीन मृद पुरुषोंको पाप लगता है ॥१६॥ देववंशान् पितृवंशान् ब्रह्मवंशास्त्र शास्त्रतान् । संत्यज्यं मृद्धा वर्तन्ते ततो यान्त्यश्रुतीपथम् ॥१७॥

देवसमूह और पितृसमूहोका यजन तथा ब्रह्मवंश (वेद-ह्यास्त्र आदिके स्वाच्यायद्वारा म्ह्यां मुनियों) की तृति-चे तीन ही सनातन मार्ग है। जो मूर्ल इनका परित्याग करके और किसी मार्गरे चळते हैं। वे वेदविषद्ध पथका आश्रय स्वेते हैं॥ १७॥

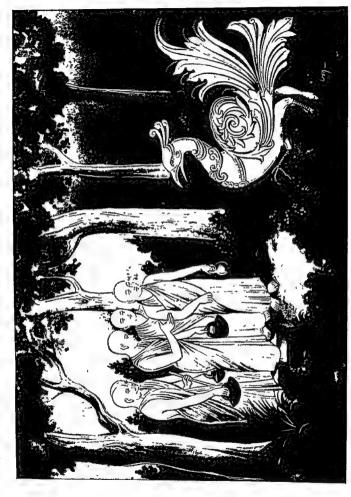

सुवर्णमय पश्चीके रूपमें देनराज इन्द्रका संन्यासी वने हुए ब्राह्मण-गछकोंको उपदेश

एतद्वोऽस्त तपोयकं ददामीत्यविचोदितम्। तसात् वत् तद् व्यवस्थानं तपस्वितप उच्यते॥ १८॥

मन्त्रद्रष्टा ऋषिने एक मन्त्रमे कहा है कि प्यह यहरूप कर्म तुम सब यजमानीद्वारा सम्पादित हो। परत यह होना चाहिये तपस्याचे युक्त । तुम इसका अनुष्ठान करोगे तो मैं तुम्हे मनोषाञ्चित फल प्रदान करूँगा । अतः उन-उन वैदिक कमोंमें पूर्णतः सलग्न हो जाना ही तपस्त्रीका प्तपः कहलाता है।। देववंशान् ब्रह्मवंशान् पितृवंशांश्च शाश्वतान् ।

संविभन्य गुरोश्चर्यां तद् वै दुष्करमुच्यते ॥ १९ ॥

हवन-कर्मके हारा देवताओंकोः खाध्यायद्वारा ब्रह्मर्षियो-को तथा श्राद्धद्वारा सनावन पितरोंको उनका भाग समर्थित करके गुरुकी परिचर्या करना दुष्कर वत कहलाता है ॥ १९॥ देवा वै दुष्करं कृत्वा विभूति परमां गताः। तसाद गाईस्थ्यमद्वोद्धं दुष्करं प्रववीमि वः ॥ २०॥

इस दुष्कर व्रवका अनुष्ठान करके देवताओंने उत्तम वैभव प्राप्त किया है। यह ग्रहस्थधर्मका पालन ही उच्कर वत है। मैं तुमलोगींसे इसी दुष्कर वतका भार उठानेके िये कह रहा हूं ॥ २० ॥

सपः श्रेष्ठं प्रजानां हि मूलमेतन्त संशयः। क्षद्भवविधिनानेन यस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ २१ ॥

तपस्या श्रेष्ट कर्म है। इसमें सदेह नहीं कि यही प्रजावर्ग-का मूछ कारण है । परंतु गाईस्थ्यविश्रायक शास्त्रके अनुसार इस गार्हस्य-धर्ममे ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है ॥ २१ ॥

पतद् विदुस्तपो विमा द्वन्द्वातीता विमत्सराः। तसाद वर्तं मन्यमं तु लोकेपु तप उच्यते ॥ २२ ॥ जिनके मनमें किसीके प्रति ईंग्यां नहीं है। जो उन प्रकार-

के द्वन्द्वींसे रहित हैं। वे बाह्मण इसीको तप मानते हैं। यशपि कीकमें व्रतको भी तप कहा जाता है। किंतु वह पञ्चयज्ञके अनुष्ठानकी अपेक्षा मध्यम श्रेणीका है ॥ २२ ॥

द्रराधर्षं पदं चैव गच्छन्ति विवसाशिनः।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजयमीतुशासनपर्वणि अर्जुनवानये ऋषिराकुनिसंवादकयने पृकादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ग्रान्तिपत्रेके अन्तर्गत राजपर्मानुशासनपत्रेमें अर्जुनके वचनके प्रसंगमें ऋषियों और पश्चिरूपवारी इन्द्रके सवादका वर्णनिविषयक ग्यारहर्वो अव्याय पूरा हुआ ॥११॥

द्वादशोऽध्यायः

नजुलका गृहस्य-धर्मकी प्रशंसा करते हुए राजा ग्रुधिष्ठिरको समझाना

वैशम्पायन उवाच

अर्जुनस्य चचः भ्रत्वा नकुलो वाष्यमत्रवीत् । राजानमभिसम्प्रेक्य सर्वधर्मभृतां वरम्॥१॥ अनुरुष्य महाप्राक्षी **आतुश्चित्तमरिंद्म**। ब्यूढोरस्को महावाह्स्साम्रास्यो मितभाविता ॥ २ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् । वर्जुनकी बात

सायंप्रातविभज्यानं सकुद्रम्वे यथाविधि ॥ २३ ॥ दत्त्वातिधिस्यो देवेश्यः वितश्यः स्वजनाय च।

अवशिद्यानि येऽदनन्ति तानाहुर्विद्यसाशिनः ॥ २४ ॥

क्योंकि विषसाधी पुरुष प्रातः-सायंकाल विधि-विधान-पूर्वक अपने कुटुम्बमें अन्तका विभाग करके दुर्जय अविनाशी पदको प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा अपने परिवारके अन्य सब लोगोंको अन्न देकर जो सबसे पीछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं। उन्हें विषसाशी कहा गया है २३-२४

तसात् खधर्ममाश्याय सुवताः सत्यवादिनः । लोकस्य गुरवो भृत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृताः ॥ २५ ॥

इसिंख्ये अपने धर्मपर आरूढ हो उत्तम व्रतका पालन और सत्यमाषण करते हुए वे जगद्गर होकर सर्वथा सदेह-रहित हो जाते हैं ॥ २५ ॥

त्रिविवं प्राप्य शक्तस्य खर्गछोके विमत्सराः। वसन्ति शाश्वतान् वर्षाञ्जना दुष्करकारिणः॥ २६॥

वे ईर्ष्यारहित दुष्कर वतका पालन करनेवाले पुष्यातमा -पुरुष इन्द्रके स्वर्गलोकमें पहुँचकर अनन्त वर्षोतक वहाँ निवास करते हैं ॥ २६ ॥

अर्जन उवाच

ततस्ते तद् वचः श्रुत्वा धर्मार्थसहितं हितम् । उत्सुज्य नास्तीति गता गाईस्थ्यं समुपाश्रिताः॥ २७ ॥

अर्जुन कहते हैं -- महाराज । वे ब्राह्मणकुमार पिंड-रूपधारी इन्द्रकी धर्म और अर्थयुक्त हितकर वार्ते सुनकर इस निधयपर पहुँचे कि इमलोग जिस मार्गपर चल रहे हैं, वह इमारे लिये हितकर नहीं है; अतः वे उसे छोड़कर पर छोट गये और ग्रहस्य-धर्मका पालन करते हुए वहाँ रहने लगे ॥ २७॥ तस्मात् त्वमपि सर्वज्ञ धैर्यमालम्ब्य शाश्वतम्।

प्रशाधि पृथिवीं क्रत्स्नां इतामित्रां नरोत्तम ॥ २८॥ सर्वत नरश्रेष्ठ ! अतः आप भी सदाके लिये धैर्य धारण

करके शत्रुहीन हुई इस सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन कीजिये ॥२८॥

-सुनकर नकुळने भी सम्पूर्ण घर्मात्माओंमे श्रेष्ठ राजा युधिष्टिर-की ओर देखकर कुछ कहनेको उद्यत हुए। शत्रुओंका दमन करनेवाळे जनमेजय ! महावाहु नकुछ वड़े बुद्धिमान् ये । उनकी छाती चौडी, भुख तामवर्णका या। वे बड़े मितमापी ये। उन्होंने भाईके चित्तका अनुसरण करते हुए कहा॥ १-२॥

नकुल उवाच विशाखयुपे देवानां सर्वेषामग्नयश्चिताः। तसाद् विद्धि महाराज देवाः कर्मफले स्थिताः ॥ ३ ॥

नकुछ बोळे—महाराज ! विजाखयूप नामक क्षेत्रभे सम्पूर्ण देवताओंडारा की हुई अग्निस्थापनाके चिह्न (ईटोकी वनी हुई वेदियों ) मौजूद हैं । इससे आपको यह समझता चाहिये कि देवता भी वैदिक कमों और उनके फल्लेपर विश्वास करते हैं ॥ ३ ॥

अनास्तिकानां भूतानां प्राणदाः पितरश्च ये। तेऽपि कर्मेव कुर्वन्ति विधि सम्प्रेक्य पार्थिव ॥ ४ ॥

राजन् । आस्तिकताकी बुद्धिसे रहित समस्त प्राणियोंके प्राणदाता पितर भी शास्त्रके विधिवाक्योंपर दृष्टि रखकर कर्म ही करते हैं ॥ ४॥

वेदवादापविद्धांस्तु तान् विद्धि भृशानास्तिकान् । न हि वेदोक्तमुत्स्रज्य विमः सर्वेषु कर्मसु ॥ ५ ॥ देवयानेन नाकस्य पृष्ठमामोति भारत ।

भारत । जो बेदोकी आजाके विरुष्ट चलते हैं, उन्हें बड़ा भारी नारितक समिलिये । वेदकी आजाका उल्लेखन करके सब प्रकारके कर्म करनेपर भी कोई ब्राह्मण देवयान मार्गके द्वारा स्वगंलोककी पृष्ठभूमिमे पैर नहीं रख सकता ॥ ५३ ॥ स्वयाध्यमानयं स्वचिनित्याद्धवेंद्निश्चयाः ॥ ६ ॥ व्यक्षित्यस्याद्धवेंद्निश्चयाः ॥ ६ ॥ व्यक्षित्यस्याद्धवेंद्निश्चयाः ॥ ६ ॥

यह पहिस्य-आश्रम सब आश्रमोंते ऊँचा है। यह बात वेदोंके रिद्धान्तको जाननेवाळे श्रुतिसम्पन्न ब्राह्मण कहते हैं। नरेश्वर! आप उनकी सेवामे उपस्थित होकर इस बातको समितिये॥ ६५॥

वित्तानि धर्मेलन्धानि कृतुमुख्येष्ववास्त्रज्ञन् ॥ ७ ॥ कृतात्मा स महाराज स वै त्यागी समृतो नरः ॥ ८ ॥

महाराज! जो धर्मले प्राप्त किये हुए धनका श्रेष्ठ यहाँमें उपयोग करता है और अपने मनको वशमे रखता है। वह मनुष्य त्यागी माना गया है ॥ ७-८ ॥

अनवेक्ष्य सुखादानं तथैवोध्वं प्रतिष्ठितः। आत्मत्यागी महाराज स त्यागी तामसो मतः॥ ९ ॥

महाराज ! जिस्ते एहस्य-आश्रमके सुखमोर्गोको कभी नहीं देखा, फिर भी जो ऊपरवाले वानप्रस्थ आदि आश्रमोर्मे प्रतिष्ठित होकर देहत्याग करता है, उसे तामस त्यागी माना गया है ॥ ९ ॥

अनिकेतः परिपतन् वृक्षमूळाश्रयो मुनिः। अपाचकः सदायोगी सत्यागी पार्थं भिक्षुकः॥ १०॥

पार्ष । जिसका कोई घरवार नहीं, जो इघर-उघर विच-रता और जुपचाप किसी वृक्षके नीचे उसकी बडपर सो जाता है, जो अपने लिये कभी रसोई नहीं बनाता और सदा योग-परायण रहता है, ऐसे त्यागीको भिक्षुक कहते हैं ॥ १०॥ क्रोधहर्षावनाहत्य पैद्युन्यं च विद्येषतः। विम्रो वेदामधीते यः स त्यागी पार्थ उच्यते ॥ ११॥ कुन्तीनन्दन ! जो ब्राह्मण क्रोधः, हर्प और विशेषतः चुगळीकी अवहेंछ्ना करके सदा वेदींके खाध्यायमे लगा रहता है, वह त्यागी कहलाता है ॥ ११ ॥

आश्रमांस्तुलया सर्वोन् भृतानाहुर्मनीपिणः। पकतश्च त्रयो राजन् गृहस्थाधम एकतः॥१२॥

राजन् ! कहते हैं कि एक समय मनीपी पुरुपोंने चारों आश्रमोको (विवेकके) तराजूपर रखकर तीला था। एक ओर तो अन्य तीनों आश्रम ये और दूसरी ओर अकेला यहस्य आश्रम था॥ १२॥

समीक्ष्य तुलया पार्थ कामं खर्गे च भारत । अयं पन्था महर्षाणामियं लोकविदां गतिः ॥ १३ ॥

भरतवशी नरेश ! पार्थ ! इस प्रकार विवेककी छुळापर रख-कर जब देखा गया तो गृहस्थ-आश्रम ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्योंकि वहाँ भोग और स्वर्ग दोनों छुळम थे । तबसे उन्होंने निश्चय किया कि व्यही मुनियोंका मार्ग है और यही छोक-वेत्ताओंकी गति हैं? ।। ११ ॥

इति यः कुरुते भावं सत्यागी भरतर्षभ । म यः परित्यज्य गृहान् वनमेति विमूहवत् ॥ १४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! जो ऐसा माव रखता है, वही त्यागी है। जो मूर्खंकी तरह घर छोड़कर वनमे चला जाता है, वह त्यागी नहीं है ॥ १४॥

यदा कामान् समीक्षेत धर्मवैतंसिको नरः। अथैनं मृत्युपारोन कण्ठे वधाति मृत्युराद्॥१५॥

वनमें रहकर भी यदि धर्मध्वजी मनुष्य काम-मोगोंपर दृष्टिपात ( उनका स्वरण ) करता है तो यमराज उसके गर्छ-में मौतका फंदा डाल देते हैं ॥ १५ ॥

अभिमानकृतं कर्म नैतत् फलवदुच्यते । त्यागयुक्तं महाराज सर्वमेव महाफलम् ॥१६॥ महाराज । यही कर्मे वदि अभिमानपूर्वक किया जायतो

शमो दमस्तथा धेर्यं सत्यं शौचमथाजवम् । यहो धृतिश्च धर्मश्च नित्यमार्षो विधिः स्मृतः ॥ १७ ॥

शमः दमःभैर्यः सत्याशीनः सरलताः यद्यःधृति तथाधर्म-इन सन्वका ऋषियोके लिये निरन्तर पालन करनेका विधान है।। १७॥

पितृदेवातिथिकते समारम्भोऽत्र शस्यते। अत्रैव हि महाराज त्रिवर्गः केवलं फलम्॥१८॥

महाराज ! ग्रहस्य-आश्रममे ही देवताओं। पितरों तथा श्रतिथियोंके लिये किये जानेयांले आयोजनकी प्रशत्त की जाती है । केवल यहाँ धर्मा अर्थ और काम—ये तीनों तिद्व होते हैं१८

एतस्मिन् वर्तमानस्य विधावप्रतिपेधिते । त्यागिनः प्रसृतस्येह नोच्छित्तिर्विद्यते कवित् ॥ १९ ॥ यहाँ रहकर वेदविहितविधिका पालनकरनेवाले निष्ठावान् त्यागीका कभी विनाश नहीं होता—वह पारलैकिक उन्नितिये कमी विज्ञत नहीं रहता ॥ १९ ॥

असुजद्धि प्रजा राजन् प्रजाणितरकहमपः। मां यक्ष्यन्तीति धर्मात्मा यज्ञैविविधदक्षिणैः॥ २०॥ राजन् । पापरहित धर्मात्मा प्रजापतिने इस उद्देशसे

प्रजान (पारतहर बनास्त अजाराज २० उर्देश प्रजानों की सहि की कि यो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यहीं-हारा मेरा यनन करेंगी? || २० || वीरुधक्षेत्र वृक्षांश्च यनार्थे वे तथौषधीः । परांश्चेत्र तथा मेध्यान यनार्थान हवींषि च ॥ २१ ॥

इसी उद्देश्ये उन्होंने यनसम्पादनके लिये नाना प्रकार-की स्तानेकी, वृक्षी, ओविषयी, मेध्य पशुओ तथा यनार्यक इविज्योंकी मी स्टिंग की है ॥ २१ ॥ गृहस्थाश्रमिणस्तन्य यहकर्म विरोधकम् । सस्माद गाईस्थ्यमेवेह सुप्कर्र सुर्टभं तथा ॥ २२ ॥

वह यनकर्म यहस्थाश्रमी पुरुषको एक मर्यादाके मीतर वॉच रखनेवाला है; इचलिये गाईस्थ्यधर्म ही इस ससरमे द्रष्कर और दुर्लम है ॥ २२ ॥

तत् सम्प्राप्य गृहस्था ये पशुधान्यधनान्विताः। न यजन्ते महाराज ज्ञाश्वतं तेषु किरिवषम् ॥ २३ ॥

महाराज [ जो यहस्य उसे पाकर पहा और धन-धान्यसे सम्पन्न होते हुए भी यन नहीं करते हैं। उन्हें सदा ही पापका भागी होना पड़ता है ॥ २३ ॥

स्त्राच्याययद्या घृपयो द्यानयद्यास्तथा परे। अथापरे महायद्यान् मनस्येव वितन्वते॥२४॥

कुछ श्रृषि वेद-गार्खोका स्नाध्यायरूप यह करनेवाले होते हैं, कुछ ज्ञानयनमें तत्तर रहते हैं और कुछ लोग मनमें ही ध्यानरूपी महान् यनाका विस्तार करते हैं || २४ || एवं मनःसमाधानं मार्गमातिष्ठतो नृप | द्विज्ञातिर्वहासृतस्य स्पृह्वयन्ति दिवीकसः || २५ ||

नरेश्वर | चित्तको एकाय करना रूप जो साधन है। उसका आश्रय केकर ब्रह्ममूत हुए द्विजके दर्गनकी अभिकाया देवता भी रखते हैं ॥ २५ ॥

स रत्नानि विचित्राणि संहतानि ततस्ततः। मखेष्वनभिसंत्यज्य नास्तिक्यमभिजत्पस्ति॥ २६॥

इभर-उभरते जो बिचित्र रत्न संग्रह करके छाये गये हैं, उनका यशोंमे वितरण न करके आप नास्तिकताकी वार्ते कर रहे हैं ॥ २६॥

कुटुम्बमास्थिते त्यागं न पश्यामि नयधिप । राजस्याश्वमेधेषु सर्वमेधेषु वा पुनः॥ २७॥

नरेश्वर ! त्रिसपर छुटुम्बका भार हो, उचके रूपे त्याग-का विधान नहीं देखनेमें आता है। उसे तो राजसूय, अश्वमेध अयबा सर्वमेध यर्जीमें प्रष्टुत्त होना चाहिये !! २७ !! ये चान्ये कृतवस्तात ब्राह्मणैरभिपूजिताः। तैर्यंज्ञस्य महोपाल शको देवपतिर्यथा॥२८॥

भूपाल ! इनके सिवा जो दूसरे भी ब्राझणोंद्वारा प्रगसित यज्ञ हैं, उनके द्वारा देवराज इन्द्रके समान आप भी यज्ञ-पुदवकी आराधना कीजिये ॥ २८ ॥ राज्ञः प्रमाददोषेण दस्युभिः परिसुष्यताम् ।

अशरण्यः प्रजानां यः स राजा कलिकच्यते ॥ २९ ॥ राजाके प्रमाददोष्ठे छुटेरे प्रचल होकर प्रजाको छूटने

हमते हैं, उस अवस्थामे यदि राजाने प्रजाको शरण नहीं दी तो उसे मूर्तिमान् कलियुग कहा जाता है ॥ २९ ॥ अभ्यान् माध्येव दासीश्च करेण्ड्य खलंकताः । प्राप्ताञ्जनपदांश्चेव क्षेत्राणि च मूहाणि च ॥ ३०॥ अप्रदाय हिजातिभयो मात्सर्याविष्टचेतसः । वर्य ते राजकलयो भविष्याम विशाम्पते ॥ ३९॥

प्रजानाथ ! यदि इसलोग ईर्ज्यायुक्त मनवाले होकर ब्राह्मणींको घोड़े, गाय, दाती, सजी-सजायी हियती, गॉन, जनपद, खेत और घर आदिका दान नहीं करते हैं तो राजाओमें कलियुग समझे जायेंगे !! ३०-३१ !! अद्वातारः श्ररण्यास्त्र राजिकिव्यिषभागिनः ! दोपाणामेव भोक्तारो न सुखानां कदाचन !! ३२ !! जो दान नहीं देते, श्ररणायतोकी रक्षा नहीं करते. वे

जा दान नहां दतः घरणागताका रक्षा नहां करतः व राजाओं के पापके भागी होते हैं। उन्हें दुःख-ही-दुःख मोगना पड़ता है। सुख तो कभी नहीं मिळता ॥ ३२ ॥ अनिष्ट्रा च महायक्षेरकृत्वा च पितृस्वधाम् । तीर्यंच्वनभिसम्प्रुत्य प्रजनिष्यसि चेत् प्रभो ॥ ३३ ॥ छिन्ना अभिव गन्तासि विलयं मास्तेरितम् । छोक्योसभयोर्क्षेष्ठे छन्तराले व्यवस्थितः ॥ ३४ ॥

प्रभो ! वड़े-चड़े यशेंका अनुष्रानः पितरींका आद तथा तीयोंमें स्नान किये विना ही आप धन्याध छे छेगे तो हवा-द्वारा छिक-भिन्न हुए बादलोंके समान नष्ट हो जावेंगे । लोक और परलोक दोनोंचे भ्रष्ट होकर ( त्रिशङ्कके समान ) बीचमें ही लटके रह जावेंगे ॥ ३३-३४ ॥

अन्तर्वहिद्य यत् किचिन्मनोव्यासङ्गकारकम् । परित्यज्य भवेत् त्यागी न हित्वा प्रतितिष्ठति॥ ३५॥

बाहर और भीतर जो कुछ भी मनको फॅसानेबाली चीर्जे -हैं। उन धक्को छोड़नेसे मनुष्य त्यागी होता है। केवल घर छोड़ देनेसे त्यागकी सिद्ध नहीं होती ॥ ३५ ॥ पत्तिसन वर्तमानस्य विधावप्रतिषेधिते। ब्राह्मणस्य महाराज नोच्छित्तिविद्यते कवित् ॥ ३६ ॥

महाराज । इस ग्रहस्य-आश्रममें ही रहकर वेदविहित कर्मनें रूपे हुए ब्राह्मणका कभी उच्छेद (पतन) नहीं होता ॥ ३६॥ निहत्य शर्त्रस्तरसा समृद्धान् शक्तो यथा दैत्यवलानि संख्ये। कः पार्थं शोचेन्निरतः स्वधमें पूर्वः स्मृते पार्थिव शिष्टजुष्टे॥ ३०॥ कुन्तीमन्दन । नैमे इन्द्र युडमे दैत्योंकी वेनाओंना संहार करते हैं। उठी प्रकार जो वेगपूर्वक वर्देन्वडे शङ्गाकां का वप करके विजय पा चुका हो और पूर्ववर्ती राजाजीद्धारा वेवित अपने भर्तमें तत्यर रहता हो। ऐमा (आपके विवा) कौन राजा शोक करेगा !! ३०॥

क्षात्रेण धर्मेण पराक्षमेण जित्वा मही मन्त्रचिद्गचः प्रदाय । नाकस्य पुण्डेऽसि नरेन्द्र गन्ता न जोचिनव्यं अनुनाष्ट्र पार्थे ॥ ३८॥

नरेन्द्र ! कुन्तीकुमार ! आप क्षत्रियधर्मके अनुसार परा-कमहारा इस पृथ्वीपर विजय पाकर मन्त्रनेचा बाह्यणीको यजमें बहुत सी दक्षिणाएँ देकर स्वर्गसे भी करर चले जायेंगे? अतः आज आपको बोक नहीं करना चाहिये !! ३८ !!

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजचर्माजुशासनपर्वणि नकुळवाक्ये द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्माजुशासनपर्वमें नकुळवाक्यविषयक बारहर्वे अध्याय पूग हुआ ॥ १२ ॥

## त्रयोदशोऽध्यायः

#### सहदेवका युधिष्ठिरको ममता और आसक्तिसे रहित होकर राज्य करनेकी सलाह देना

सहदेव उवाच

न बाह्यं द्रव्यमुत्स्रुज्य सिद्धिर्भवति भारत । शारीरं द्रव्यमुत्स्रुज्य सिद्धिर्भवति वा न वा ॥ १ ॥

सहदेय योळे—मरतनन्दन! केवल वाहरी द्रव्यका त्याग कर देनेते सिद्धं नहीं मिलती। हारीरसम्बन्धी द्रव्यका त्याग करनेते भी तिद्धि मिलती है या नहीं। इसमें तदेह है ॥ बाह्यद्रव्यविमुक्तस्य शारिरेष्वनुगृष्यतः। योधमीयन् सुन्वंबास्यार् द्विषतां तत्त्वास्तुनः॥२॥

थाह्री द्रव्येंसि दूर होकर दैहिक सुख-भोगोंमें आतक रहनेवालेको जो धर्म अथवा जो सुख प्राप्त होता हो। वह उस रूपमें हमारे शत्रुओंको ही मिले ॥ २॥

शारीरं द्रव्यमुत्सुन्य पृथिवीमनुशासतः। योधर्मो यत् सुखंवास्यात् सुहृदांतत् तथास्तु नः॥३॥

परंतु शरीरके उपयोगमे आनेवाले द्रव्योंकी ममता त्याग-कर अनासक्तमावले पृथिवीका शासन करनेवाले राजाको जिस धर्म अथवा जिस सुखकी प्राप्ति होती हो। वह हमारे हितैबी सहवेंको मिले ॥ ३ ॥

द्वश्वश्वरस्तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षरं ब्रह्म शाभ्वतम् । ममेति च भवेन्मृत्युर्ने ममेति च शाभ्वतम् ॥ ४ ॥

दो अक्षरोंका 'मम' (यह मेरा है। ऐसा मान ) मृत्यु है और तीन अक्षरोंका 'न मम' (यह मेरा नहीं है ऐसा

भाव ) अमृत--सनातन ब्रह्म है ॥ ४ ॥

ब्रह्ममृत्यू ततो राजभात्मन्येव समाधितौ । अहङ्यमानौ भूतानि योधयेतामसंद्ययम् ॥ ५ ॥ राजन् । इसते स्वित होता है कि मृत्यु और अमृत

न्न दोनों अपने ही मीतर खित हैं। वे ही अदृश्यमावधे रहकर प्राणियोंको एक दूसरेंधे छड़ाते हैं। इसमें संशय । राहत हाकर राज्य फरनका सकाह दन। अविनाशोऽस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत । इत्वा शरीरं भूतानां न हिंसा प्रतिपत्स्यते ॥ ६ ॥

भरतनन्द्रन ! यदि इस जीवात्माका अविनाशी होना निश्चित है। तय तो प्राणियोंके शरीरका वय करनेमात्रचे उनकी हिंसा नहीं हो सकेगी !! ६ !!

अथापि च सहोत्पत्तिः सत्त्वस्य प्रलयस्तथा । नष्टे शरीरे नष्टः स्याद् वृथाच स्यात् क्रियापथः॥ ७ ॥

इसके विषरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होनेके साथ ही जीवका नादा होना माना जाय तव तो शरीर नष्ट होनेक्ट जीव भी नष्ट ही हो जायगा; उस दशामें सारा वैदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा ॥७॥ तस्सादेकान्तसुत्स्वस्य पूर्वे पूर्वतरैक्ष्य यः ! पन्था निषेवितः सद्भिः स निषेक्यो विज्ञानता ॥ ८ ॥

इस्रिक्षेय विज पुचषको एकान्तमे रहनेका विचार छोड़-कर पूर्वकर्ती तथा अत्यन्त पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पुचरोंने जिस मार्गका सेवन किया है। उसीका आश्रय लेना चाहिये॥ ८॥ (स्वायम्भुचेन मनुना तथान्यैक्षकवर्तिभिः। यद्ययं द्याधमः पन्थाः कस्मात् तैस्तैनिपेवितः॥

यदि आपकी दृष्टिमें गृहस्य धर्मका पालन करते हुए राज्यशासन करना अधम मार्ग है तो स्वायम्मुब मनु तथा उन-उन अन्य चक्रवतीं नरेशोंने इसका सेवन क्यों किया था । इतन्त्रेतादियुक्तानि गुणवन्ति च भारत । युगानि बहुशस्तिक्ष भुक्तेयमचनी नृप ॥)

मरतवंशी नरेश ! उन नरपतियाँने उत्तम गुणबाले रात्ययुग-त्रेता आदि अनेक युगोतक इस पृथ्वीका उपभोग किया है ॥

लञ्चापि पृथिवीं कृत्स्नां सहस्थावरजङ्गमाम् । न सुङ्के यो नृपः सम्यङ् निष्फलंतस्य जीवितम्॥ ९ ॥ जो राजा चराचर प्राणियोंसे युक्त इस सारी पृथ्वीको पाकर इसका अच्छे दगसे उपमोग नहीं करता; उसका बीवन निष्फल है ॥ ९ ॥

अथवा वसतो राजन् वने बन्येन जीवतः। द्रव्येषु यस्य ममता मृत्योरास्ये स वर्तते॥१०॥

अथवा राजन् ! वनमें रहक्त वनके ही फल-फूलेंसे जीवन-निव्यह करते हुए मी जिस्र पुरुषकी इच्चोंमें मसता बनी रहती है, वह मौतके ही सख्ते हैं॥ १०॥

बाह्यान्तरं च भूतानां खभावं पश्य भारत । ये तु पश्यन्ति तद् भूतं मुच्यन्ते ते महाभयात् ॥ ११ ॥ भरतनन्दन । प्राणियांका बाह्य समाव कुछ और होता है और आन्तरिक स्वमाव कुछ और । आव उत्तर गौर कीजिये । जो सबके भीतर विराजमान परमात्माको देखते हैं। वे महान् भयसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ११॥

भवान् पिताभवान् माता भवान् श्राता भवान् गुरुः । दुःखपट्यपानार्तस्य तन्मे त्वं क्षन्तुमईसि ॥ १२ ॥ प्रमो । आप मेरे पिताः माताः श्राता और ग्रन्ह हैं। मैंने

अप्ति होकर दुःखमें जो-को प्रलाप किये हैं। उन सबकी आप स्वरा करें ॥ १२ ॥

तथ्यं वा यदि वातथ्यं यनमयैतत् प्रभाषितम् । तद् विद्धि पृथिवीपाल भक्त्या भरतसत्तम् ॥ १३॥

मरतवश्रमूपण भूपाल ! मैने जो कुछ भी कहा है। वह ययार्थ हो या अवधार्य, आपके प्रति भक्ति होनेके कारण ही वे दाते मेरे जुँहरे निकली हैं, यह आप अच्छी तरह समझ लें॥

इति स्नोमहाभारते शान्तिपर्वीण राजधर्मानुशासनपर्वीण सहदेवचाक्ये त्रयोदसोऽध्यायः ॥ १६ ॥ इस प्रकार स्नोमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वेम सहदेवशक्यविषयक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ स्त्रोक मिछाकर सुछ १५ स्रोक है )

# चतुर्दशोऽध्यायः

#### द्रौपदीका युधिष्ठिरको राजदण्डधारणपूर्वक पृथ्वीका शामन करनेके ठिये प्रेरित करना

वैशम्पायन उवाच

अव्याहरति कौन्तेये धर्मराजे युधिष्टिरे ।
भातृणां व्यवतां तांस्तान् विविधान् वेदिनिश्चयान् ॥ १ ॥
महाभिजनसम्पन्ना श्रीमत्यायतळोचना ।
अभ्यभापत राजेन्द्र द्रौपनी योपितां वरा ॥ २ ॥
आसीनमृयमं राज्ञां आतृभिः परिवारितम् ।
सिंहजार्नृळसददौर्वारणित्र यूथपम् ॥ ३ ॥
अभिमानवती नित्यं विद्योषेण युधिष्टिरे ।
छाळिता सततं राज्ञा धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी ॥ ४ ॥
आमन्त्र्य विपुळक्षोणी साम्ना परमबल्गुना ।
भर्तारमभिसस्योश्य ततो चचनमञ्जवीत् ॥ ५ ॥

वैशानपायनेजी कहते हैं—राजत्। अपने भाइयोंके मुखसे नाना प्रकारके वेदोंके सिद्धान्तीको सुनकर भी जय कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, तब महान् कुलमे उत्पन्न हुईं, युविविदोंमें श्रेष्ठ, र्यूल नितम्य और विशाल नेत्रींवाली, पतियों एव विशेषतः राजा युधिष्ठिरके प्रति आभिमान रखनेवाली, राजाकी तदा ही लाडिली, वर्मपर हृष्टि रखनेवाली तथा धर्मको जाननेवाली श्रीमती महारानी श्रीपदी हाथियोंने विरे हुए यूयपति राजपाजकी भाँति निह्शार्द्धक्सडण एराकमी भाइयोंने विरक्तर वैठे हुए पतियेव उपश्रेष्ठ युधिष्ठिरकी थोर देखकर उन्हे सम्वीधित करके नान्त्वनापूर्ण परम मधुर वाणीमं इस प्रकार वोली ॥ १-५॥



#### द्रौपद्युवाच

इमे ते भ्रातरः पार्थं ग्रुप्यन्ते स्तोकका इव । वावाइयमानास्तिष्ठन्ति न चैनानभिनन्दसे ॥ ६ ॥

ङ्ग्तीडुसार । आपके ये भाई आपका सकल्प सुनकर यख गये हैं; पपीहोंके समान आपसे राज्य करनेकी रट छगा रहे हैं। फिर भी आप इनका अभिनन्दन नहीं करते र ॥ ६॥ नन्द्येतान् महाराज मत्तानिव महाद्विपान् । उपपन्नेन वाक्येन सततं दुःखसागिनः॥ ७॥

महाराज! उन्मत गजराजोके समान आपके ये बन्नु सदा
आपके लिये दुःखःदी-दुःख उठाते आये हैं। अब तो इन्हे
युक्तियुक्त वचनोंद्वारा आगन्दित कीजिये॥ ७॥
कथं द्वेतवने राजन् पूर्वमुक्त्या तथा वचः।
भ्रातृनेतान् स्म सहिताञ्चातिवातातापार्दितान्॥ ८॥
वयं दुर्योधनं हत्वा मृधे भोक्ष्याम मेदिनीम्।
सम्पूर्णो सर्वकामानामाह्ये विजयैतियः॥ ९॥
विरथांश्च रथान् कृत्वा निहत्य च महागजान्।
संसीर्य च रथेर्पूमि ससादिभिर्राद्वमाः॥ १०॥
यजतां विविधेर्यतैः समृद्धैराह्रदक्षिणेः।
वनवासकृतं दुःखं भविष्यति सुखाय वः॥ ११॥
इत्येतानेनमुक्त्वा त्वं खयं धर्मशृतां घर।
कथमय पुनर्वार विविद्येतिः मनांसि नः॥ १२॥

राजन् ! द्वैतवनमे ये सभी भाई जन आपके साथ सर्दीगर्मी और ऑधी-पानीका कह भोग रहे थे, उन दिनो आपने
इन्हें पैर्य देते हुए कहा था 'शत्रुओका दमन करनेवाले वीर
वन्छुओ ! विजयकी इच्छावाले इमलोग युद्धमे दुर्वोधनको
मारकर रिथवाँको रथहीन करके बहे-बड़े हाथियोका वघ कर
डालेंगे और खुइसवारसहित रथाँसे इस पृथ्वीको पाट देगे ।
सर्ध्यात् सम्मूर्ण भोगोसे सम्पन्न बसुधाका उपभोग करेगे ।
उस समय पर्यात दान-दक्षिणावाले नाना मकारके समृद्धिशाली
बसाँके द्वारा भगवान्की आराधनामे लगे रहनेसे तुमलोगोका
यह बनवासजनित दुःख सुखरूपमें परिणत हो जायगा ।
धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ ! वीर महाराज | पहले दैतवनमें इन माइयोसे
स्वयं ही ऐसी वाते कहकर आज कथे। आप फिर इमलोगोंका
दिल तोड़ रहे हैं ॥ ८–१२ ॥

न क्षीवो वसुधां भुङ्क्ते न क्षीवो धनमश्तुते । न क्षीवस्य गृहे पुत्रा मत्स्याः पह्न दवासते ॥ १३ ॥

जो कायर और नपुंसक है, वह पृथ्वीका उपमोग नहीं कर सकता। वह न तो धनका उपार्जन करसकता है और न उसे भोग ही सकता है। जैसे केवल कीचडमें मछल्यिं नहीं होतीं, उसी प्रकार नपुसकके घरमे पुत्र नहीं होते॥ १३॥

नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमञ्जुते । नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखं विन्दन्ति भारत ॥ १४ ॥

जो दण्ड देनेकी शक्ति नहीं रखता, उत्त क्षत्रियकी शोमा नहीं होती, दण्ड न देनेबाला राजा इस पृथ्वीका उपमोग नहीं कर सकता । भारत ! दण्डहीन राजाकी प्रजाओंको कमी सुख नहीं मिलता है ॥ १४ ॥

मित्रता सर्वभूतेषु दानमध्ययनं तपः। ब्राह्मणस्येन धर्मः त्यात्र राज्ञो राजसत्तम ॥१५॥ नृपश्रेष्ठ ! समस्त प्राणियोंके प्रति मैत्रीभावः, दान रुनाः देनाः, अध्ययन और तपस्या—यह ब्राह्मणका ही धर्म दैः राजाका नहीं ॥ १५॥

असतां प्रतिपेधश्च सतां च परिपालनम्। एप राज्ञां परो धर्मः समरे चापलायनम्॥१६॥

राजाओंका परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टोंको दण्ड हैं, बत्पुरुपोंका पालन करें और युद्धमें कभी पीठ न दिखावे॥ यस्मिन् क्षमा च क्रोधश्च दानादाने भयाभये। निम्नहानुस्रहों चोभी स वे धर्मविद्व्यते॥१७॥

जियमे समयानुसार क्षमा और क्रोष दोनों प्रकट होते है। जो दान देता और कर लेता है। जिसमे शत्रुजोंको मय दिखाने और शरणागतोंको अमय देनेकी शक्ति है। जो दुष्टोंको दण्ड-देता और दीनोपर अनुमह करता है। वहीं धर्मम्बकहलाता है॥ न श्रुतेन न दानेन न सान्त्येन न चेज्यया। त्वयेयां पृथियी लञ्जा न संकोचेन चाप्युत॥ १८॥

आपको यह पृथिवी न तो बाखोंके अवणि मिळी है, न दानमे प्राप्त हुई है, न किसीको समझाने हुझानेसे उपलब्ध हुई है, न यक करानेसे और न कहीं मील मॉगनेसे ही प्राप्त हुई है।। यत्त तद् वलममित्राणां तथा बीर्यसमुखतम् । हस्स्यश्यरथसम्पन्नं त्रिभिरङ्गेरसुत्तमम् ॥ १९॥ रक्षितं द्रोणकर्णाभ्यामश्यरथाद्या छपेण च। सत्तत्वया निहतं बीरतस्माद् भुङ्क्व वसुन्धरम् ॥२०॥

वह जो शतुर्थीकी पराक्रम सम्पन्न एवं श्रेष्ठ सेना हाथी। घोड़े श्रीर रथ तीनों अङ्गोले सम्पन्न थी तथा द्रोण, कर्ण, अस्वत्थामा श्रीर कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका आपने वध किया है। तव यह पृथ्वी आपके अधिकारमें आयी है। अतः बीर । आप इसका उपमोग करे ॥ १९-२०॥

जम्बूद्वीपो महाराज नानाजनपरैर्युतः। त्वया पुरुपशार्वृङ दण्डेन सृदितः प्रभो॥२१॥

प्रभो । महाराज । पुरुपसिङ् । आपने अनेकी जनपरीते युक्त इस जम्बूद्दीपको अपने दण्डसे रौर डाला है ॥ २१ ॥ जम्बूद्दीपन सहदाः क्रीश्चद्वीपो नराधिप । अध्येण महामेरीर्वण्डेन सृदितस्त्वया ॥ २२ ॥

नरेखर । जम्बूद्रीपके समान ही फीखद्रीपको नो महामेर-से पश्चिम है। आपने दण्डसे छुन्नल दिया है ॥ २२॥ क्रीखद्रीपेन सददाः द्याकद्रीयो नराधिय। पूर्वेण तु महामेरोईण्डेन मृदितस्त्वया॥ २३॥

नरेन्द्र ! कौञ्चद्दीपके समान ही गाकदीपको जो महामेवने पूर्व है। आपने दण्ड देकर दशादिया है।। २३।। उत्तरेण महामेरोः शाकद्विपेन सम्मितः। भद्राग्वः पुरुषच्यात्र दण्डेन मृदितस्त्वया॥ २४॥ पुरुपिंद्व ! महामेव्हे उत्तर शाकद्वीपके वरावर ही जो

मद्राख वर्ष है, उसे भी आपके दण्डसे द्यना पड़ा है॥२४॥

द्वीपाश्च सान्तरद्वीपा नानाजनपदाश्रयाः। विगाद्य सागरं वीर दण्डेन सृवितास्त्वया॥ २५॥

वीर ! इनके अविरिक्त भी जो वहुत से देशोंके आश्रयभूत द्वीप और अन्तर्द्वाप है। समुद्र लॉघकर उन्हें भी आपने दण्डद्वारा दवाकर अपने अधिकारमें कर क्रिया है ॥ २५ ॥ एताल्यप्रतिमेयानि कृत्वा कर्माणि भारत । न प्रीयसे महाराज पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २६ ॥

मरतनन्दन ! महाराज ! आप ऐसे-ऐसे अनुपम पराकम करके दिज्ञातियोद्दारा सम्मानित होकर मी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं ! ॥ २६ ॥

स त्वं भ्रावृतिमान् इप्वा प्रतिनन्दस्व भारत । ऋषभानिव सम्मत्तान् गजेन्द्रानृजिंतानिव ॥ २७ ॥

भारत ! मतबाले सॉब्डॉ और बलझाली राजराजोके समान अपने इन भाइयोको देखकर आप इनका अभिनन्दन कीजिय !। २७ ॥

अमरप्रतिमाः सर्वे शञ्चसाहाः परंतपाः। एकोऽपि हि सुखायैषां मम स्यादिति मे मतिः॥ २८॥ किं पुनः पुरुषय्यात्र पतयो मे नरपंभाः। समस्तानीन्द्रियाणीय शरीरस्य विसेष्टने॥ २९॥

पुरवर्षिह । अनुश्रीको सवाप देनेवाले आपके ये सभी
भाई शनु-तिनिकींका वेग सहन करनेमें समर्थ हैं, देवताओंके
समान तेजस्ती हैं, मेरा विश्वास है कि इनमेते एक वीर भी
मुझे पूर्ण हाली बना सकता है, किर वे मेरे गॉचों नरश्रेष्ठ
पति क्या नहीं कर सकते हैं ? शरीरको चेशशील बनानेमें
सम्पूर्ण इन्द्रियोंका जो स्थान है, वहीं मेरे जीवनको सुसी
बनानेमें इन सकता है।। २८-२९।।

बनुतं नाववीच्छ्वधः सर्वशः सर्वदर्शिनी । युधिष्ठिरस्त्वां पञ्चालि सुत्ते धास्यत्यतुत्तमे ॥ ३०॥ इत्वा राजसहस्राणि बहुन्याशुपराक्रमः । तद् व्यर्थे सम्प्रपश्यामिमोहात् तवजनाधिप ॥ ३१॥

महाराज । मेरी सास कभी खुट नहीं बोलां । वे सर्वज हैं और सब कुछ देखनेबाली हैं । उन्होंने मुझसे कहा या— पाखालराजकुमारि । उधिष्ठर बीमतापूर्वक पराकम दिखाने-वाले हैं । वे कई सहस्र राजाओं का संहार करके हुम्हें सुखके विंहासनपर मितिष्ठित करेंगे ।' किंग्र जनेश्वर । बाज आपका यह मोह देखकर मुझे अपनी सासकी कही हुई बात भी व्यर्भ होती दिखायी देती है ॥ ३०-३१ ॥

येपामुन्मत्तको ज्येष्ठः सर्वे तेऽप्यनुसारिणः। तवोन्मादान्महाराजसोन्मादाः सर्वपाण्डवाः॥ ३२॥

जिनका जेठा भाई उत्पत्त हो जाता है, वे सभी उसीका

अनुकरण करने लगते हैं । महाराज ! आपके उन्मादसे सारे पाण्डव भी उन्मत्त हो गये हैं ॥ २२ ॥

यदि हि स्युरनुन्मचा भ्रातरस्ते नराधिप । वद्ष्या त्वां नास्तिकैः सार्धं प्रशासेयुर्वसुन्धराम्॥३३॥

नरेश्वर ! यदि ये आपके भाई उन्मत्त नहीं हुए होते तो नास्तिकींके साथ आपको भी वॉधकर स्वयं इस नसुधाका जासन करते ॥ ३३ ॥

कुष्वे मूढ एवं हि यः श्रेयो नाधिगच्छति । यूपैरञ्जनयोगैद्य नस्यकर्मभिरेच च ॥ ३४ ॥ भ्रेषजैःसचिकित्स्यःसाद् य उन्मानेण गच्छति।

जो मुर्ल इस प्रकारका काम करता है, वह कभी कस्याणका मागी नहीं होता । जो उन्मादग्रस्त होकर उछटे मागिस चलने उगता है, उसके लिये भूपकी मुगंब देकर, ऑखोर्म दिख अखन जगाकर, नाकमें मुँचनी मुँचकर अथवा और कोई औपथ खिलाकर उसके रोगकी चिकित्सा करनी चाहिये॥ १८१ ॥ साई सर्वाधमा छोके स्त्रीण भरतसन्त्रम ॥ ३५॥ साई सर्वाधमा छोके स्त्रीण भरतसन्त्रम ॥ ३५॥

भरतश्रेष्ठ ! में ही संवारकी यन स्त्रियोमें श्रथम हूँ, जो कि पुत्रींसे हीन हो जानेपर भी जीवित रहना चाहती हूँ ॥३५५॥ एतेपां यतमातानां न मेऽच बचनं मृवा ॥ ३६॥ त्वं तु सर्वो महीं त्यक्त्वा कुठवे स्वयमापदम् ।

तथा विनिकृता पुत्रैर्योहमिच्छामि जीवितम् ।

ये खन छोग आपको समझानेका प्रयक्ष कर रहे हैं। फिर भी आप ध्यान नहीं देते। मैं इल समय जो कुछ कह रही हूँ मेरी यह बात खड़ी नहीं है। आप सारी पृथ्वीका राज्य छोड़कर अपने छिये स्वयं हीविपत्ति खड़ी कर रहे हैं॥१६३॥ यथाऽऽस्तां सम्मतौराजां पृथ्विव्यां राजसत्तम ॥ ३७॥ मान्धाता चाम्बरीषळा तथा राजन् विराजसे।

रूपश्रेष्ठ ! जैसे मान्याता और अम्मरीव भूमण्डलके समस्त राजाओंमें सम्मानित येः राजन् ! वेसे ही आप भी सुरोभित हो रहे हैं ॥३७३॥

प्रशाधि पृथिवीं देवी प्रजा धर्मेण पाळयन् ॥ ३८॥ सपर्वतवनद्रीपां मा राजन् विमना भव।

नरेश्वर ! घर्मपूर्वेक प्रजाका पालन करते हुए पर्वतः चन और द्वीपींबाहेत पृथ्वी देवीका शासन कीजिये । इस प्रकार उदाधीन न होइये ॥३८३ ॥

यजस विविधैयेष्ठेषुंध्यसारीन् प्रयच्छ च । धनानि भोगान् वासांसि द्विजातिभ्यो नृपोत्तम॥ ३९ ॥

चपश्रेष्ठ ! नाना प्रकारके यर्जेका अनुष्ठान और श्रनुऑके साय युद्ध कीजिये । बाह्मणोको धनः भोगसामग्री और बह्मीका दान कीजिये !) ३९ |)

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजचमाँनुहासनपर्वणि द्रौपदीवाक्ये चतुर्दशोऽप्यायः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें द्रौपदीवाक्यविषयक जीदहर्ने अध्याय पूरा हुआ॥ १४॥

### पञ्चदशोऽध्यायः

#### अर्जुनके द्वारा राजदण्डकी महत्ताका वर्णन

वैशम्भायन उवाच याजसेन्या चचः श्रुत्वा पुनरेवार्जुनोऽत्रवीत् । अनुमान्य महावाहुं ज्येष्ठं भ्रातरमञ्जूतम् ॥ १ ॥

वैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! दुपदकुमारीका यह वचन सुनकर अपनी मर्यादाले कभी च्युत न होनेवाले यह भाई महावाहु युधिष्ठिरका सम्मान करते हुए अर्जुनने फिर इस प्रकार कहा ॥ १ ॥

अर्जुन उवाच

दण्डः शास्तिप्रजाः सर्वो दण्ड एवाभिरक्षति । दण्डः सुतेषु जागितिं दण्डं धर्मे विदुर्बुधाः ॥ २ ॥

श्रर्जुन बोले—राजन् ! दण्ड समस्त प्रजाओका चासन करता है, दण्ड ही उनकी सब ओरसे रक्षा करता है, सबके सो जानेपर भी दण्ड जायता रहता है; इसिल्ये विद्वान् पुरुषोंने दण्डको राजाका धर्म माना है ॥ २ ॥

दण्डना राजाना वस साना है ॥ र ॥ दण्डः संरक्षते धर्मं तथैवार्थं जनाधिप । कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते ॥ ३ ॥

जनेस्वर | टण्ड ही धर्म और अर्थकी रक्षा करता है, वही कामका भी रक्षक है, अतः दण्ड त्रिवर्गरूप कहा जाता है ॥ ३ ॥

दण्डेन रस्यते धान्यं धनं दण्डेन रस्यते। एवं विद्वानुपाधत्व भावं पश्यस्व ठौकिकम् ॥ ४ ॥

दण्डसे घान्यकी रक्षा होती हैं। उसीवे धनकी भी रक्षा होती हैं; ऐसा जानकर आप भी दण्ड धारण कीजिये और जगत्के व्यवहारपर दृष्टि डालिये || ४ ||

राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुर्वते । यमदण्डभयादेके परलोकभयादिष॥ ५ ॥ परस्परभयादेके पापाः पापं न कुर्वते । एवं सांसिजिके लोके सर्वे वण्डे प्रतिप्रतम ॥ ६ ॥

कितने ही पापी राजदण्डके भयते याप नहीं करते हैं। कुछ छोग यमदण्डके भयते, कोई परछोकके भयते और कितने ही पापी आपसमे एक दूसरेके भयते पाप नहीं करते है। जगत्की ऐसी ही स्वामाविक खिति है; इसछिये सव कुछ दण्डमें ही प्रतिष्ठित है।। ५-६।।

दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम् । अन्धे तमसि मङ्जेयुर्बदि दण्डो न पाळयेत् ॥ ७ ॥

बहुत-में मनुष्य दण्डके ही भयसे एक दूसरेको खा नहीं जाते हैं, यदि दण्ड रक्षा न करे तो सब छोग घोर अन्धकारमें डब जायें ॥ ७॥

यस्माददान्तान् द्रमयस्यशिष्टान् दण्डयत्यपि । दमनाद्दण्डनाज्चेवतस्माद्दण्डचिदुर्वुधाः ॥ ८ ॥ यह उद्दण्ड मनुष्योका दमन करता और दुर्धोको दण्ड देता है, अतः उस दमन और दण्डके कारण ही विद्वान् पृस्य इसे दण्ड कहते हैं |} ८ ||

वाचा दण्डो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां सुजार्पणम्। दानदण्डाः स्मृता चैश्या निर्दण्डः शुद्ग उच्यते॥ ९ ॥

यदि ब्राह्मण अपराध करे तो वाणीसे उसको अपमानित करना ही उसका दण्ड है। क्षत्रियको भोजनमात्रके लिये वेतन देकर उत्तरे काम लेना उसका दण्ड है। वैत्र्योंसे जुर्मानाके रूपमें धन नस्ल करना उनका दण्ड है। परंत्र ध्रद्ग दण्डरित कहा गया है। उससे सेवा लेनेके सिवा और कोई दण्ड उसके लिये नहीं है॥ ९॥

असम्मोहाय मर्त्यानामर्थसंरक्षणाय च । मर्यादा स्थापिता छोके दण्डसंज्ञा विशाम्पते ॥ १० ॥

प्रजानाय ! मनुष्योको प्रमादसे बचाने और उनके धनकी रक्षा करनेके लिये लोकमे जो मर्यादा स्थापित की गयी है। उसीका नाम दण्डहै ॥ १० ॥

यन्न स्थामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूचतः। प्रजासत्त्र न मुद्धन्ते नेता चेत् साधु पश्यति ॥ ११ ॥

दण्डनीयपर ऐसी जोरकी मार पहती है कि उसकी ऑखींके सामने ॲपेरा छा जाता है। इसिलेये दण्डको काला कहा गया है, दण्ड देनेवालेकी ऑखें कोषसे लाल रहती हैं। इसिलेये उसे लोहिताल कहते हैं। ऐसा दण्ड जहाँ सर्वया नासनके लिये उचत होकर विचरता रहता है और नेता या शासक अच्छी तरह अगरापोपर दृष्टि रखता है, वहाँ प्रजा प्रमाद नहीं करती।। ११ ॥

ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थस्य भिश्चकः। दण्डस्येव भयादेते मनुष्या वर्त्मान स्थिताः॥ १२॥

ब्रह्मचारीः ग्रहशः वानप्रस्य और सन्यासी-ये सभी मनुष्य दण्डके ही भयसे अपने-अपने मार्गपर स्थिर रहते हैं ॥१२॥ नाभीतो यजते राजन नाभीतो दात्तिमच्छति ।

नाभीतः पुरुषः कश्चित् समये स्थातुमिच्छति॥ १३॥ राजन् । विना भयके कोई यज्ञ नहीं करता है, विना भयके कोई दान नहीं करना चाहता है और दण्डका भय न

हो तो कोई पुरुष भर्योदा या प्रतिज्ञाके पारम्पर भी खिर नहीं रहना चाहता है ॥ १३॥

नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम्। नाहत्वा मत्स्यघातीय प्राप्नोति महती श्रियम्॥ १४॥

मछली मारनेवाले मल्लाहोंकी तरह दूसरोंके मर्मस्यानीका उच्छेद और दुष्कर कर्म किये विना तथा बहुमख्यक प्राणियों-को मारे विना कोई बड़ी भारी सम्पत्ति नहीं प्राप्त कर सकता।। नाम्रतः कीर्तिरस्तीह न बित्तं न पुनः प्रजाः। इन्द्रो सुत्रबधेनेय महेन्द्रः समण्यतः॥ १५.॥

जो दूमरोंका वध नहीं करता। उसे इस संसारमें न तो कीर्ति मिलती है। न धन प्राप्त होता है और न प्रजा ही उपलब्ध होती है। इन्द्र वत्रासरका वच करनेसे ही महेन्द्र हो गये ॥ १५ ॥

य एव देवा हन्तारस्तॉल्लोकोऽर्चयते भशम । हुन्ता रुद्रस्तथा स्कन्दः शकोऽग्निर्वरुणो यमः ॥ १६॥ हन्ता कालस्तथा वायुर्मृत्युर्वेश्ववणो रविः। वसवी महतः साध्या विश्वेदेवाश्च भारत ॥ १७॥ एतान् देवान् नमस्यन्ति प्रतापप्रणता जनाः ।

जो देवता दूसरोंका वध करनेवाले हैं, उन्होंकी संसार अधिक पूजा करता है। रहा स्कन्दा इन्हा अग्नि। वरुण। यम। काल। वायुः मृत्युः कुवेरः सूर्यः वसुः मरुद्रणः साध्य तथा विश्वेदेव---ये सब देवता दूसरींका वध करते हैं। इनके प्रतापके सामने नतमस्तक होकर सब लोग इन्हें नमस्कार करते हैं ॥१६-१७%॥ न ब्रह्माणं न धातारं न पूपाणं कथंचन ॥ १८॥ मध्यस्थान सर्वभतेष दान्ताकामपरायणान् । यजन्ते मानवाः केचित्रप्रशान्ताः सर्वकर्मस् ॥ १९ ॥

परत ब्रह्मा, धाता और प्यांकी कोई किसी तरह भी पजा अर्चा नहीं करते हैं; क्योंकि वे सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति सममाव रखनेके कारण मध्यस्यः जितेन्द्रिय एव गान्ति-परायण हैं। जो शान्त स्वभावके मनुष्य हैं, वे ही समस्त कमोंमें इन घाता आदिकी पूजा करते है। १८-१९।। न हि पश्यामि जीवन्तं छोके कञ्चिवहिंसया। सस्वैः सस्वा हि जीवन्ति दुर्वलैर्वलवस्तराः ॥ २० ॥

संसारमें किसी भी ऐसे पुरुषको में नहीं देखता, जो अहिंसासे जीविका चलाता हो। क्योंकि प्रबल जीव वर्बल जीवोंद्वारा जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ २०॥ नकुलो मूपिकानचि विद्यालो नकुलं तथा। विडालमित भ्वा राजञ्भ्वानं व्यालसृगस्तथा ॥ २१ ॥

राजन् | नेवला चहेको खा जाता है और नेवलेको विलाव। विलावको कृता और कुत्तेको चीता चना जाता है ॥ तानित पुरुषः सर्वान् पृश्य कालो यथागतः। प्राणस्यान्नमिदं सर्वं जङ्गमं स्थावरं च यत् ॥ २२ ॥

परत इन सबको मनुष्य मारकर खा जाता है। देखी। कैसा काल आ गया है १ यह सम्पूर्ण चराचर जगत् प्राणका अत्र है ॥ २२ ॥

विधानं दैवविहितं तत्र विद्वान् न मुद्यति। यथा सुप्रोऽसि राजेन्द्र तथा भवितुमईसि ॥ २३ ॥

यह सब दैवका विधान है । इसमें विद्वान पुरुपको मोह नहीं होता है । राजेन्द्र ! आपको निधाताने जैसा वनाया है। ( जिस जाति और कुछमें आपको जन्म दिया है ) बैसा ही आपको होना चाहिये॥ २३॥

विनीतकोधहर्पा हि मन्दा चनसुपाश्रिताः।

विना वर्ध न कर्बन्ति तापसाः प्राणयापनम् ॥ २४ ॥ जिनमें क्रोध और हर्ष दोनों ही नहीं रह गये हैं, वे

यन्दवृद्धि क्षित्रय वनमें जाकर तपस्ती वन जाते हैं। परंतु विना हिंसा किये वे भी जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते हैं ॥ २४ ॥ उदके बहुवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेप च । न च कश्चित्रतान् हन्ति किमन्यत् प्राणयापनात्॥ २५ ॥

जलमें वहतेरे जीव हैं, प्रस्वीपर तथा बृक्षके फलोंमें भी बहुत से कीड़े होते हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है। जो इन्होंसे किसीको कभी न मारता हो । यह सब जीवन-निर्वाह-

के लिवा और क्या है ! !! २५ !! सक्ष्मयोनीनि भतानि तर्कग्म्यानि कानिचित्।

पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात स्कन्धपर्ययः ॥ २६ ॥ कितने ही ऐसे सहम योनिके जीव हैं। जो अनुमानसे ही जाने जाते हैं। मन्द्यकी पलकोंके गिरनेमात्रसे जिनके

कथे ट्रट जाते हैं ( ऐसे जीवोंकी हिंसासे कोई कहाँ तक वच सकता है ! ) ॥ २६ ॥ ग्रामान् निष्कस्य मुनयो विगतकोधमस्तराः।

वने कुटम्बधर्माणो दश्यन्ते परिमोहिताः॥ २७॥ कितने ही मूनि कोध और ईर्व्यांचे रहित हो गाँवते

निकलकर वनमें चले जाते हैं और वहीं मोहवश राहस्थधर्ममें अनुरक्त दिखायी देते हैं ॥ २७ ॥

भूमि भित्त्वीपधीरिछत्त्वा घृक्षादीनण्डजान् पशुन् । मनुष्यास्तन्वते यक्षांस्ते खर्गे प्राप्तवन्ति च ॥ २८॥ मनुष्य धरतीको खोदकर तथा ओषधियो। वक्षी।

लताओं। पक्षियों और पश्चओंका उच्छेद करके यजका अनुष्रात करते हैं और वे स्वर्गमें भी चले जाते हैं ॥ २८॥ दण्डनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिद्धश्वन्त्युपक्रमाः । कौन्तेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥ २९ ॥

कुन्तीनन्दन । दण्डनीतिका ठीक-ठीक प्रयोग होनेपर समस्त प्राणियोंके सभी कार्य अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। इसमें मने संगय नहीं है।। २९॥

दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः। जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन् दुर्वलान् वलवस्तराः ॥ ३०॥

यदि संसारमें दण्ड न रहे तो यह सारी प्रजा नए हो नाय और नैसे जलमें बड़े मत्स्य छोटी मछलियोंको खा जाते हैं। उसी प्रकार प्रवल जीव दुर्वल जीवींको अपना आहार बना लें।।

सत्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं दण्डः प्रजा रक्षति साधु नीतः। पश्याग्नयक्ष प्रतिशास्य भीताः

संतर्जिता दण्डभयाज्ज्वलित ॥ ३१॥ त्रझाजीने पहले ही इस सत्यको वता दिया है कि अच्छी तरह प्रयोगमें छाया हुआ दण्ड प्रजाजनींकी रक्षा करता है। देखोः नव आग बुझने लगती है। तब वह फूँककी फटकार पडनेपर डर जाती और दण्डके भयसे फिर प्रस्वलित हो उठती है ॥ ३१ ॥

अन्वं तम इवेदं स्थान्न प्राहायत किंचन । दण्डक्चेन्न भवेल्लोके विभजन् साध्वसाधुनी ॥ ३२ ॥

यदि ससारमे भले-चुरेका विभाग करनेवाला दण्ड न हो तो सव जगह अभेर मच जाय और किसीको कुछ स्झ न पड़े ॥ ३२ ॥

येऽपि सम्भिन्तमर्यादा नास्तिका चेदनिन्दकाः । तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनाशु निर्पाहिताः ॥ ३३ ॥

जो धर्मकी मर्यादा नष्ट करके वेदोकी निन्दा करनेवाले नास्तिक मनुष्य है, वे भी डंडे पड़नेयर उससे पीड़ित हो शीघ ही राह्यर आ जाते हैं—मर्यादा-पालनके लिये तैयार हो जाते हैं॥ ३३॥

सर्वो दण्डजितो छोको दुर्छभो हि शुचिर्जनः। दण्डस्य हि भयाद् भीतो भोगायैव प्रवर्तते॥ ३४॥

सारा जगत् दण्डसे विवश होकर ही रास्त्रेपर रहता है। क्योंकि स्वभावतः सर्वथा शुद्ध मनुष्य मिळना कठिन है। दण्डके भयसे डरा हुआ मनुष्य ही मर्यादा-पालनमें प्रवृत्त होता है ॥ ३४॥

चातुर्वर्ण्यप्रमोदाय सुनीतिनयनाय च । दण्डो विधात्राविहितोधर्मार्थी सुवि रक्षितुम्॥ ३५॥

विधाताने दण्डका विधान इछ उद्देश्यक्षे किया है कि चारों वर्णोंके छोग आनन्दरे रहे, खबमे अच्छी नीतिका वर्तांव हो तथा पृथ्वीपर धर्म और अर्थकी रक्षा रहे ॥ ३५ ॥ यदि दण्डान्न विभ्येयुर्चयांक्षि श्वापदानि च । अद्यः परान् मनुष्यांक्ष यक्षार्थानि ह्वांषि च ॥ ३६॥

यदि पक्षी और हिंसक जीव दण्डके भयसे डरते न होते तो वे पशुओं, भनुष्यों और यजके लिये रक्खे हुए हविष्योंको खा जाते ॥ ३६ ॥

त ब्रह्मचार्यधीयीत कल्याणी गौर्न दुह्यते । न कन्योद्चहर्न गच्छेद्यदि दण्डो न पाळयेत् ॥ ३७ ॥

यदि दण्ड मर्यादाकी रक्षा न करे तो ब्रह्मचारी वेदेंकि अध्ययनमे न ल्यो, सीबी गौ भी दूध न दुद्दावे और कन्या व्याह न करें ॥ ३७ ॥

विष्वग्रहोपः प्रवर्तेत भिद्येष्न् सर्वसेतवः। ममत्वं न प्रजानीयुर्येद दण्डो न पारुयेस्॥ ३८॥

यदि दण्ड मर्यादाका पालन न करावे तो चारो ओरसे धर्म-कर्मका लोप हो जायः सारी मर्यादाएँ टूट जायँ और लोग यह भी न जानें कि कौन वस्तु मेरी है और कौन नहीं ! न संवत्सरसमाणि तिष्टेयुरकुतोभयाः। विधिवद् दक्षिणावन्ति यदि दण्डो न पाल्येत्॥ ३९॥

यदि दण्ड धर्मका पालन न करावे तो विधिपूर्वक दक्षिणाओंते युक्त सवत्तरयञ्ज भी वेखटके न होने पावे ॥ चरेयुर्नाथमे धर्म यथोक्तं विधिमाथिताः। न विद्यां प्राप्तुयात् कश्चिद् यदिदण्डो न पालयेत्॥४०॥

यदि दण्ड मर्थादाका पालन न करावे तो लोग आश्रमोमे रहकर विधिपूर्वक आस्त्रोक्त धर्मका पालन न करे और कोई विद्या भी न पढ़ सके। । ४०।।

न चोष्ट्रा न वळीवदी नाथ्याश्वतरगर्दभाः। युक्ता बहेयुर्यानानि यदि दण्डो न पाळयेत्॥ ४१॥

यदि दण्ड कर्तब्यका पाछन न करावे तो जँठ, वैछ, घोड़े, खच्चर और गदहे रयोंमे जोत दिये जानेपर भी उन्हे ढोकर छे न जायें ॥ ४१ ॥

न प्रेप्या वचनं कुर्युने वाला जातु कहिंचित् । न तिष्टेद् युवती धमें यदि दण्डो न पालयेत् ॥ ४२ ॥

यदि दण्ड धर्म और कर्तव्यका पालन न करावे तो वेवक खामीकी बात न माने, बालक भी कभी मॉ-नापकी आञ्चाका पालन न करें और युवती स्त्री भी अपने सतीषमेंमें खारा न रहे ॥ ४२ ॥

दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वो भयंदण्डेविदुर्वुधाः। दण्डे खर्गो मनुष्याणां छोकोऽयं सुप्रतिष्ठितः॥ ४३॥

दण्डपर ही खारी प्रजा टिकी हुई है, दण्डिस ही भय होता है, ऐसी विद्यानोंकी सान्यता है। सनुष्योंका हहलेक और स्वर्गलोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित हैं।। ४३।। न तब सूट पार्य वा बश्चना वापि दश्यते। यत्र दण्डः सुविहितश्चरत्यरिविनाशनः॥ ४४॥

जहाँ शत्रुओका विनाध करनेवाला दण्ड सुन्दर दगसे संचालित हो रहा है, वहाँ छल, पाप और टगी भी नहीं देखनेमें आती है || ४४ ||

हतिः श्वा प्रस्तिहेद् दृष्ट्वा दण्डश्चेसोद्यतो भवेत् । हरेत् काकः पुरोडारां यदि दण्डो न पालयेत् ॥ ४५ ॥

यदि दण्ड रक्षाके लिये सदा उद्यत न रहे तो कुत्ता हविष्यको देलते ही चाट जाय और यदि दण्ड रक्षा न करे तो कीआ पुरोडाशको उटा ले जाय ॥ ४५॥

यदीदं धर्मतो राज्यं विहितं यद्यधर्मतः। कार्यस्तत्रन गोकोवै भुङक्ष्य भोगान् यजस्य च॥ ४६॥

यह राज्य धर्मने प्राप्त हुआ हो या अधर्मने हक्के व्यि शोक नहीं करना चाहिये। आप भोग भोगिये और यह कीजिये॥ ४६॥

सुखेन धर्मे श्रीमन्तश्चरन्ति शुचिवाससः। संवर्षन्तः फलैद्विनेर्भुक्षानाश्चात्रमुत्तमम्॥४७॥

शुद्ध बस्न घारण करनेवाले घनवान् पुरुष सुख्पूर्वन घर्मका आचरण करते हैं और उत्तम अन्न भोजन करते हुए फलों और दानोंन्नी वर्षा करते हैं ॥ ४७ ॥

थर्थे सर्वे समारम्भाः समायत्ता न संशयः। स च दण्डे समायत्तः पश्यदण्डस्य गौरवम् ॥ ४८॥ हतमें संदेह नहीं कि सारे कार्य घनके अधीन हैं। परंतु धन दण्डके अधीन है। देखिये, दण्डकी कैसी महिमा है !॥ लोकपात्राधीमेंबेह धर्मप्रवचनं छतम्। आहस्तासाधीहसीत श्रेयान् धर्मपरिप्रहः॥ ४९॥

होक्यात्राका निर्वाह करनेके छिने ही धर्मका प्रतिपादन किया गया है। सर्वया हिंखा न की जाय अयदा दुश्की हिंखा की जाय: यह प्रस्त उपस्थित होनेपर जितमें धर्मकी रक्षा हो। वहीं कार्य श्रेष्ठ सानना चाहिये था। ४९॥ नात्यन्तं गुणवत् किंनिका चाप्यत्यन्तिनिर्मुणम्। उभयं सर्वकार्येग्र इत्यते साध्यसाध् वा॥ ५०॥

कोई मी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें सबैया गुण-ही गुण हो। ऐसी मी वस्तु नहीं है जो सबैया गुणींसे विद्यत ही हो। सभी कार्योमें अच्छाई और सुराई रोमों ही देखनेमें आती हैं॥ परान्तां वृषणें छित्तवा ततो भिन्दन्ति मस्तकम्। वृह्यत्ति यहवो भारान् वष्ननित दमयन्ति स ॥ ५१॥

बहुत्त से सतुष्य पशुजों ( वैजों ) का अण्डकोश काटकर फिर उसके महाकपर उने हुए दोनों संगोंको भी विदीर्ण कर देने हैं जिससे वे अधिक बढ़ने न पानें । फिर उनसे मार दुखाते हैं। उनहे करमें बाँचे रखते हैं और नये बच्छेको गादी आदिमें जोतकर उसका दमन करते हैं—उनकी उद्दण्डता दूर करके उनसे काम करनेका अम्यास कराते हैं॥ एवं प्रयोक्त के कोफ वितर्यवर्जनरीकृते । तैस्तैन्ययिमेहाराज पुराणं धर्ममाचर ॥ ५२॥

महाराज । इस प्रकार सारा नगत् भिष्या व्यवहारीले आकुल और दण्डसे जर्जर हो गया है। आप भी उन्हीं उन्हीं स्यायोंका अनुसरण करके प्राचीन धर्मका आचरण कीलिये॥ यज देखि प्रजां रक्ष धर्मे समसुपालक्य। अमित्राञ्जदि कीन्तेय मित्राणि परिपालक्य॥ ५३॥

हृति श्रीसहासारते शानितपर्वणि राजधमीतृहास्त्रपूर्वणि अर्जुनवाक्ये पञ्चवृत्तोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ इस अहार श्रीसहासारत शानितपर्वक करवर्तत राजधमीतृहास्त्रपर्वमें श्रुजुनवाक्यविषयः पंत्रहृत्रों अध्याप पुरा हुआ ॥ १५ ॥

यज्ञ कीनिये, दान दीनिये, प्रजाकी रक्षा कीनिये और धर्मका निरन्तर पाळन करते रहिये | कुन्तीनन्दन ! आप अञ्चर्योका वाप और मित्रीका पाळन कीनिये ॥ ५३ ॥ या ते निष्मतः दानून् मन्युर्भेचतु पार्थिय । वा ति किन्तियं किनियत्त कर्तुर्भेचति भारतः ॥ ५४ ॥ याजन् ! अञुर्थोका वाप करते समय आपके मनमें दीनता नहीं आनी चाहिये । मारत ! अञुर्ओका वाप करनेते कर्ताको कोई पाप नहीं लगता ॥ ५४ ॥ आततायो हि यो हन्यादाततायिनमागतम् । वा तेन भूणहा स स्यान्मन्युस्तं मन्युमार्छीते ॥ ५५ ॥

जो हायमें हथियार लेकर मारने आया हो। उस आततार्यीको जो स्वयं भी आततायी वनकर मार हाले। उससे
वह भूण-हत्याका भागी नहीं होता। क्योंकि मारनेके लिये
आये हुए उस मनुष्यका कोष ही उसका वध करनेवालेके
सनमें भी कोष पैदा कर देता है।। ५५ ॥
अबच्याः सर्वभूतानामन्तरात्मा न संशयः।
अबच्याः सर्वभूतानामन्तरात्मा न संशयः।
समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा अवध्य है। हसमें स्था

नहीं है। जब आत्माका वय हो ही नहीं सकता, तब यह किसीका बच्च कैसे होगा ? ॥ ५६ ॥ यथा हि पुरुषः द्वालां पुनः सम्प्रविदोत्तवाम् ।

एवं जीवः शरीराणि तानि तानि प्रपचते ॥ ५७ ॥ देहान् पुराणानुत्सुज्य नवान् सम्प्रतिपदाते । एवं मृत्युमुखं प्राहुजैना चे तत्त्वदर्शिनः॥ ५८ ॥

बैसे मनुष्य धारंबार नये घरोंमें प्रवेश करता है। उसी
प्रकार जीव भिन्न-भिन्न शरीरोंको प्रहण करता है। पुराने
शरीरोंको छोडकर नये शरीरोंको अपना छेता है। इसीको
सत्त्वर्शी मनुष्य मृत्युक्त मुख्त बताते हैं॥ ५७-५८॥

#### षोडशोऽध्यायः

मीमसेनका राजाको श्रक्त दुःखोंकी स्मृति कराते हुए मोह छोड़कर मनको कावृमें करके राज्यशासन और धहके लिये प्रेरित करना

वैशस्पायन उचाच

अर्जुनस्य वयः श्रुत्वा भीमसेनोऽत्यमर्पणः । घैर्यम्।स्थाय तेजसी स्येष्टं भातरमञ्ज्ञीत् ॥ १ ॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं—राजन् । अर्जुनकी बात पुनकर अस्पन्त अमर्पशिक तेजस्वी मीमरोजने चैर्य धारण करके अपने वड़े माईसे कहा—॥ १॥ राजन् विदिवधर्मोऽसि न वेऽस्त्यविदितं कचित्। उपिद्यक्षाम ते चृतं सदैव न च दाक्तुमः॥ २ ॥ प्रजन् । आप धव धर्मोके क्षता हैं। आपते कुछ भी अज्ञात नहीं है। इमलेग आपने खदा ही सदाचारकी शिक्षा

पाते हैं । इस आपको शिक्षा दे नहीं सकते ॥ २ ॥ न सक्यामि न सक्यामीत्येचें मे मनस्ति स्थितम् ।

 विदे गोशालमें वाद का जाय हो कहती हिंसा ही विदित होगी, वर्षों कि उसका वध न करनेसे कितनी ही गौओं की हिंसा हो वादगी। जतः कार्त-रक्षण कर धर्मकी सिक्षिक जिने वस हिंसक प्राणीका वध ही वहाँ अवस्तार होगा। अतिदुःखात्तु वक्ष्यामि तनिवोध जनाधिव ॥ ३ ॥

्जनेरवर ! मैने कई बार मनमें निश्चय किया कि 'अब नहीं बोहेँगा; नहीं बोहेंगा;' परंतु अधिक दुःख होनेके कारण बोलना ही पडता है । आप मेरी बात खनें ॥ ३ ॥ भवतः सम्प्रमोहेन सर्वे संद्यायितं कृतम् । चिक्कवत्वं च नः प्राप्तमबलत्वं तथैव च ॥ ४ ॥

अपके इस मोहते सब कुछ संशयमे पड़ गया है। हमारे तन-मनमें व्याकुलता और निर्वलता प्राप्त हो गयी है।। कथं हि राजा छोकस्य सर्वशास्त्रविशारदः। मोहमापद्यसे दैन्याद् यथा कापुरुषस्तथा॥ ५॥

अाप सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता और इस ज्ञात्के राज्ञ होकर नयों कायर मनुष्यके समान दीवतावश मोहमें पढे हर्ए हैं ॥ ५॥

अगतिश्च गतिश्चैव छोकस्य विदिता तव । आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितंत्रभो ॥ ६ ॥

अापको संतारकी गति और अगति दोनोंका ज्ञान है। प्रभो!आपरे न तो वर्तमान छिपा है और न भविष्य ही ॥६॥ प्रदों गते महाराज राज्यें प्रति जनाधिय। हेतुमञ प्रवस्थामि तमिहैकमनाः श्रृणु॥ ७॥

महाराज ! जनेश्वर ! ऐसी स्थितिमे आपको राज्यके प्रति आकृष्ट करनेका जो कारण है। उसे ही यहाँ बता रहा हूं । आप एकाग्रचित्त होकर सुनै ॥ ७ ॥

द्विविधो जायते न्याधिः शारीरो मानसस्तथा । परस्परं तयोर्जन्म निर्द्दन्द्वं नोपळभ्यते ॥ ८ ॥

भमुज्यको दो प्रकारकी व्याधियाँ होती हैं—एक शारीरिक जौर दूसरी मानिक । इन दोनोंकी उत्यत्ति एक दूसरेके आश्रित है। एकके विना दूसरीका होना सम्मव नहीं है॥ शारीराज्ञायते व्याधिमोनसो नात्र संशयः। मानसाज्ञायते वापि शारीर इति निख्ययः॥ ९॥

कभी शारीरिक व्याघिर मानिक व्याघि होती है। इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार कभी मानिसक व्याधिसे शारीरिक व्याधिका होना भी निश्चित ही है।। ९॥ शारीर मानसं दुःखं योऽतीतमन्त्रशोचित। दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थों च विन्दति॥१०॥

(जो मनुष्य बीते हुए मानसिक अथवा शारीरिक दुःख-के लिये बारंबार शोक करता है। वह एक दुःखसे दूखरे दुःखको प्राप्त होता है। उसे दोन्दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं॥ शीतोष्णे चैच वायुख्य त्रयः शारीरजा गुणाः।

शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रयः शारीरजा गुणाः । तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः स्वस्थळक्षणम् ॥ ११ ॥

सर्दी, गर्मी और वायु (कफ, पित्त और वात ) ये तीन शारीरिक गुण हैं। इन गुणींका साम्यावस्थामें रहना ही स्वस्थताका रुक्षण बताया गया है॥ ११॥ नेजानन्यतमोद्रेके विधानमुपदिश्यते। उच्जेन वाध्यते शीतं शीतेनोष्णं प्रवाध्यते ॥ १२ ॥

'उन दोनोंमेरे यदि किसी एककी बृद्धि हो जाय तो उसकी चिकित्सा बतायी जाती है। उष्ण द्रव्यसे सदीं और श्रीत पदार्थसे गर्मीका निवारण होता है।। १२॥

सत्त्वं रजस्तम इति मानसाः स्युस्त्रयो गुणाः । तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहुः सस्यलक्षणम् ॥ १३ ॥

प्तरक रज और तम—ये दीन मानसिक गुण हैं। इन तीनो गुणोंका सम अवखामे रहना मानसिक स्वास्थ्यका छञ्जण बताया गया है॥ १३॥

तेषामन्यतमोत्सेके विधानमुपदिइयते । हर्षेण वाष्यते शोको हर्षः शोकेन वाध्यते ॥ १४ ॥

्हनमेंने किसी एककी इदि होनेपर उपचार बताया जाता है। हर्ष (सन्त ) के द्वारा शोक (रजोगुण) का निवारण होता है और शोकके द्वारा हर्षका॥ १४॥ कश्चित् सुखे वर्तमानो सुखस्य सर्तुमिच्छति। कश्चित् सुखे वर्तमानः सुखस्य सर्तुमिच्छति॥ १५॥

कोई सुखमे रहकर दुःखकी वार्ते याद करना चाहता है और कोई दुःखमे रहकर सुखका सरण करना चाहता है॥ स रवं न दुःखी दुःखस्य न सुखी च सुखस्य घा। न दुःखी सुखजातस्य न सुखी दुःखजस्य घा॥ १६॥ सार्तुमिन्छसि कौरट्य दिष्टं हि बळवत्तरम्। अथवा ते समावोऽयं येन पार्थिव क्लिस्यसे॥ १७॥

(कुष्तन्दन । परंतु आप न दुखी होकर दुःखकी। न दुखी होकर सुखकी। न दुःखकी शवस्थाने दुखकी और न सुखकी अवस्थाने दुःखकी ही वार्ते याद करना चाहते हैं। क्योंकि भाग्य बड़ा प्रवल होता है अथवा महाराज । आपका स्वभाव ही ऐसा है। जिससे आप क्लेश उठाकर रहते हैं।। स्वभाव ता पाण्डुसुत्राणां न तस्य सार्तुमहीस ॥ १८॥ मिषतां पाण्डुसुत्राणां न तस्य सार्तुमहीस ॥ १८॥

्कौरच-समामे पाण्डुपुत्रीके देखते-देखते जो एक वर्ष-धारिणी रत्त्रखळा फ्रच्णाको छाया गया था; उसे आपने अपनी ऑखो देखा था। क्या आपको उस घटनाका स्मरण नहीं होता चाहिये १ ॥ १८ ॥

प्रव्राजनं च नगरादिजनेश्च विवासनम्। महारण्यनिवासश्च न तस्य सर्तुमहेसि॥१९॥

ब्आप नगरते निकाले गये, आपको मुगछाल पहनाकर चनवास दे दिया गया और बड़े-बड़े जङ्गलीमे आपको रहना पड़ा। क्या इन सब बातोंको आप याद नहीं कर सकते ?॥ जटासुरात् परिक्लेशं चित्रसेनेन चाहवम्। सैन्धवाच परिक्लेशं कथं विस्मृतवानसि॥ २०॥

ज्वयसुरसे जो कष्ट प्राप्त हुआ, वित्रसेनके साथ जो सुद्ध करना पड़ा और सिंहुराज जयद्रथके कारण जो अपमानजनक दुःख मोगना पडा—ये सारी बार्ते आप कैसे भूछ गये रे ॥ पुनरहातचर्यायां कीचकेन पदा वधम्। द्रौपद्या राजपुज्याश्च कथं विस्मृतवानसि ॥ २१ ॥

पीतर अञ्चातनायके समय कीचकने जो आपके सामने ही राजकुमारी द्रौपदीको छात मारी थी। उस घटनाको आपने सहसा कैसे मुळा दिया ? ॥ २१ ॥ (बळिनो हि सर्च राजन देवैरिंग सुदुर्जयाः । कथं धत्यत्वमापन्ना विराहनगरे सर्व ॥)

पानन् । हम वल्वान् हैं, देवताजींके लिये मी हमें परास्त करना कठिन होगा तो भी विराटनगरमें हमें कैंचे दासता करनी पडी थी; इसे याद कीजिये ॥ यच ते द्रोणभीष्मास्यां युद्धमासीद्रिंद्म। मनसैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम्॥ २२॥

'शतुदमन नरेश ! होणाचार्य और मीष्मके साय जो आपका युद्ध हुआ या, वैसा ही दूसरा खुद्ध आपके सामने उपिसत है, इस समय आपको एकमात्र अपने मनके साथ युद्ध करना है ॥ २२॥

यत्र नास्ति शरैः कार्यं न मित्रैने च धन्धुभिः । आतमनैकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम् ॥ २३ ॥

'इत युद्धमें न तो बाणींका काम है। न मित्रों और बन्युकोंकी पहायताका। अकेटे आपको ही छड़ना है। यह युद्ध आपके तामने उपस्थित है॥ २३॥ विस्मिन्ननिर्जिते युद्धे आणान् यदि विमोक्यसे।

अन्यं देहं समास्थाय ततस्तैरिप योतस्यसे ॥ २४ ॥ १इत युद्धमे विजय पाये विना यदि आप प्राणीका परित्याग कर देरो तो दूसरा देह धारण करके पुनः उन्हीं धनुर्जीके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा ॥ २४ ॥ तस्माद्यैव गन्तन्यं युद्धश्यस्व भरतर्षभ । परम्रन्यकरूपस्य ब्यकं त्यक्त्वा सकर्मभः॥ २५॥

प्मरतशेष्ठ। इराज्ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले साकार शतुको छोड़कर अन्यक्त (स्हम) शत्रु मनके साथ युद्ध करनेके लिये आपको अभी चल देना चाहिये। विचार आदि अपनी वौद्धिक क्रियाओंद्वारा उसके साथ आप अवन्य युद्ध करें।। २५॥ तस्मिक्वनिर्जिते युद्धे कामवर्ष्या गमिष्यस्ति। एतज्जित्वा महाराज इतस्त्रत्यो भविष्यस्ति॥ २६॥

महाराज । यदि युद्धमें आपने मनको परास्त नहीं किया तो पता नहीं, आप किस अवस्थाको पहुँच जायँगे । और यदि मनको जीत लिया तो अवस्य कृतकृत्य हो जायँगे ॥ पतां सुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागति गतिम् । पिटपैतामहे कुसे शाधि राज्यं यथोचितम् ॥ २७॥

्पाणियोंके आवागमनको देखते हुए इत विचारधारा-को दुद्धिमें स्थिर करके आप पिता-पितामहोंके आचारमें प्रतिष्ठित हो थयोचित रूपते राज्यका शासन कीजिये !! २७ !! दिएया दुर्योधनः पापो निहतः सासुगो युधि ! द्वौपद्याः केशपाशस्य दिएखा त्वं पदवीं गतः !! २८ !!

प्सीमाग्यकी बात है कि पापी दुर्योषन सेवकोंबिहत युद्धमें मारा गया और जैमाग्यवे ही आप दुःशासनके हायले मुक्त हुए होपदीके केशपाशकी मॉति युद्धसे छुठकारा पा गये ॥ २८ ॥ यजस्य धाजिमेधेन विधिवद् दक्षिणावता । चर्य ते किंकराः पार्थ चाछुदेवश्च घीर्यवान् ॥ २९ ॥

'कुन्तीनन्दन। आप विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेव-यक्षका अनुष्ठान करें। इस सभी माई और पराक्रमी श्रीकृष्ण आपके आक्षापाळक हैं' || २९ ||

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माजुशासनपर्वणि भीमवाक्ये चोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्माजुशासनपर्वमे भीमवाक्यविषयक सोलहर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ (दाक्षिणास्य श्रुप्तिक पाठका १ स्त्रीक सिकाकर कुळ ३० स्त्रीक हैं )

#### सप्तदशोऽध्यायः

युधिष्ठिरद्वारा मीमकी वातका विरोध करते हुए मुनिच्चिकी और ज्ञानी महात्माओंकी प्रशंसा

असंतोषः प्रमाद्धं मदो रागोऽप्रशान्तता । वर्लं मोहोऽभिमानसाप्युद्रेगश्चेव सर्वशः॥ १॥ एभिःपाप्मभिराविष्टो राज्यं त्वमभिकाङ्क्षसे । निरामिषो विनिर्मकः प्रशान्तः सुसुखी भव॥ २॥

कासिय वन्यनं टोके कमेंहीक तथासियक्।
 ताक्यां विमुक्तः पापाम्यां पदमाप्रोति तत्यरम्॥
 (१७।१७)

मुनिष्टांचेकी और झानी महात्माओंकी प्रशंसा होकर खर्वया ग्रुका बान्त एवं खुखी हो नाओ ॥ १-२ ॥ य इमामखिळां भूमि दिष्यादेको महीपतिः । तस्याप्युक्रमेकं वे किमिष् त्वं प्रशंसिस ॥ ३ ॥

जो समार् इट सारी पृथ्वीका अकेटा ही शासन करता है, उसके पास भी एक ही पेट होता है। अतः द्वम किसस्त्रिये इस राज्यकी प्रशंसा करते हो १ ॥ ३ ॥

नाह्वा पूरियतुं शक्यां न मासैर्भरतर्षभ । अपूर्यो पूरयन्निञ्छामायुषापि न शक्तयात् ॥ ४ ॥

सराजेष्ठ ! इस इच्छाको एक दिनमे या कई महीनोंमे भी पूर्ण नहीं किया जा सकता । इतना ही नहीं, सारी आयु प्रयक्ष करनेपर भी इस अपूर्णीय इच्छाकी पूर्ति होनी असमन है ॥ ४॥ यथेदः प्रज्वलत्यग्निरसमिद्धः प्रशाम्यति । अल्पाहारतया त्विष्ठं शमयौदर्यमुत्थितम् ॥ ५ ॥

जैसे आगमे जितना ही ईघन डालो, वह प्रव्वित्व होती जायगी और ईघन न डाला जाय तो वह अपने-आप वुझ जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके इस जागी हुई जटराग्निको शान्त करो ॥ ५॥

आत्मोद्ररक्रतेऽप्राक्षः करोति विघसं वहु। जयोदरं पृथिव्या ते श्रेयो निर्जितया जितम्॥ ६॥

अज्ञानी मतुष्य अपने पेटके लिये ही बहुत हिंदा करता है; अत: तुम पहले अपने पेटको ही जीतो । फिर ऐसा समझा जायगा कि इस जीती हुई पृथ्वीके द्वारा तुमने कल्याणपर विजय पा ली है ॥ ६ ॥

माजुषान् कामभोगांस्त्वमैश्वर्यं च प्रशंससि । अभोगिनोऽवलाश्चैव यान्ति स्थानमजुत्तमम् ॥ ७ ॥

भीमसेन ! तुम मनुष्पोंके कामभोग और ऐश्वर्यंकी बड़ी प्रशंसा करते हो; परद्ध जो भोगरहित हैं और तपस्था करते-करते निर्बंछ हो गये हैं; वे ऋषि-मुनि ही सर्वोत्तम पदको प्राप्त करते हैं ॥ ७॥

योगः क्षेमश्च राष्ट्रस्य धर्माधर्मौ त्विय स्थितौ । सुच्यस्व महतो भारात् त्यागमेवाभिसंश्रय ॥ ८ ॥

राष्ट्रके योग और क्षेम, धर्म तथा अधर्म सब तुममें ही स्थित हैं। तुम इस महान् भारते मुक्त हो जाओ और त्याग-का ही आश्रय छो ॥ ८॥

एकोदरकते व्याद्यः करोति विद्यसं बहु। तमन्येऽप्युपजीवन्ति मन्दा लोभवशा मृगाः॥ ९ ॥

बाघ एक ही पेटके लिये बहुत-से प्राणियोंकी हिंसा करता है। दूसरे लोभी और मूर्ख पद्म भी उसीके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ९॥

विषयान् प्रतिसंग्रह्य संन्यासं कुरुते यतिः। न च तुष्यन्ति राजानः पश्च बुद्ध्यन्तरं यथा॥ १०॥

यत्नशील साधक विषयोंका परित्यान करके संन्यास अहण कर लेता है। तो वह संतुष्ट हो जाता है। परंतु विषयमोगींसे सम्पन्न समृद्धिशाली राजा कमी संतुष्ट नही होते। देखो। इन होनोंके विचारोंमें कितना अन्तर है। ॥ १०॥

पत्राहारेरश्मकुद्दैर्धन्तोलूबलिकेस्तथा । अञ्मक्षेर्वायुमक्षेश्च तैरयं नरको जितः॥११॥

जो लोग पत्ते खाकर रहते हैं, जो पत्थरपर पीसकर अथवा दॉतोंसे ही चयाकर मोजन करनेवाले हैं ( अर्थान जो चक्कीका पीसा और ओखलीका कूटा नहीं खाते हैं ) तथा जो पानी या हवा पीकर रह जाते हैं, उन तपस्ती पुरुषोंने ही नरक-पर विजय पायी है ॥ ११॥

यस्त्विमां वसुधां कृत्स्नां प्रशासेदिखळां नृपः । तत्याश्मकाञ्चनो यश्च स कृतार्थों न पार्थिवः ॥ १२ ॥ जो राजा इस समूर्ण पृथ्वीका शासन करता है और जो सन कुछ छोड़कर पत्यर और सोनेको समान समझनेवाला है— इन दोनोंमेसे वह त्यागी ग्रुनि ही छुतार्थ होता है, राजा नहीं। संकृत्येषु निरारम्भो निराशो निर्ममो भन्। अशोकं स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाव्ययम्॥ १६॥

अपने मनोरथोंके पीछे वहे-वहे कार्योंका आरम्म न करो, आशा तथा ममता न रक्लो और उस शोकरहित परका आश्रय छो, जो इह्छोंक और परलेकमे भी अधिनाशी है॥ निरामिशान शोजनिक शोजनित नो किसामिशास।

निरामिषा न शोचन्ति शोचसि त्वं किमामिषम् । परित्यज्यामिषं सर्वे मृषावादात् प्रमोक्ष्यसे ॥ १४ ॥

जिन्होंने भोगोंका परित्याग कर दिया है, वे तो कमी शोक नहीं करते हैं; फिर दुम क्यो भोगोंकी चिन्ता करते हो ! बारे भोगोंका परित्याग कर देनेपर तुम मिध्यानाद हे छूट जाओंगे॥ पन्थानी पितृयानश्च देवयानश्च विश्रुती । ईजाताः पितृयानेका देवयानेका सोक्षिणः॥ १५॥

देवयान और पितृयान—ये दो परलोकके प्रषिद्ध मार्ग हैं। जो सकाम यशैंका अनुष्ठान करनेवाले हैं। वे पितृयानसे जाते हैं और मोक्षके अधिकारी देवयानमार्गते ॥ १५ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण स्वाध्यायेन महर्षयः। विसुच्य देहांस्ते यान्ति सुत्योरविषयं गताः॥ १६॥

सहर्षिमण तपस्याः ब्रह्मचर्यं तथा खाष्यायके बळले देह-त्यायके पश्चात् ऐसे छोकमे पहुँच जाते हैं। जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं है ॥ १६ ॥

आमिषं बन्धनं होके कर्मेहोक्तं तथामिषम्। ताभ्यां विमुक्तः पापाभ्यां पदमाप्नोतितत् परम्॥ १७॥

इस जगत्मे ममता और आवक्तिके बन्धनको आमिष कहा गया है। सकाम कर्म भी आमिष कहळाता है। इन दोनों आमिष-स्वरूप पापाँचे जो मुक्त हो गया है, वही परमपदको प्राप्त होता है॥

आपि गाथां पुरा गीतां जनकेम चदन्त्युत । निर्हर्न्द्रेन विमुक्तेन मोक्षं समनुपदयता ॥ १८ ॥ इस विषयमे पूर्वकालमें राजा जनककी कही हुई एक

गायाका लोग उल्लेख किया करते हैं। राजा जनक समस्त इन्होंसे रहित और जीवन्सुक पुरुष थे। उन्होंने मोक्सस्तरूप परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार कर लिया था॥ १८॥ अनन्त बत मे वित्त यस्य मे नास्ति किञ्चन।

मिथिलायां प्रदीसायां न मे दहाति किञ्चन ॥ १९॥ ( उनकी वह गाया इस प्रकार है— ) दूसरॉकी दृष्टिं मेरे पास बहुत धन है। परंतु उसमेंसे कुछ भी मेरा नहीं है । सारी मिथिलामे आग लग जाय तो भी मेरा कुछ

नहीं जलेगा ॥ १९ ॥ प्रकाप्रासादमारुहा अशोचन्शोचतो जनान् । जगतीस्थानिवादिस्थो मन्दवुद्धानवेशते ॥ २० ॥

जैसे पर्वतकी चोटीपर चढ़ा हुआ मनुष्य घरतीपर खड़े

हए प्राणियोंको केवल देखता है। उनकी परिस्थितिमे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार बुद्धिकी अञ्चालिकापर चढ़ा हुआ मनुष्य उन शोक करनेवाले मन्दबृद्धि लोगोंको देखता है। किंत खयं उनकी भाँति दखी नहीं होता !! २० !! दृश्यं पश्यति यः पश्यन् स चक्षुष्मान् स वुद्धिमान् । अज्ञातानां च विज्ञानात् सम्बोधाद् बुद्धिरुच्यते ॥ २१ ॥

जो स्वयं द्रष्टारूपसे पृथक् रहकर इस दृश्यप्रपञ्चको देखता है। वही ऑखवाला है और वही बुद्धिमान् है। अज्ञात तत्त्वोंका ज्ञान एव सम्यग् बोध करानेके कारण अन्तःकरण-की एक वृत्तिको बुद्धि कहते हैं ॥ २१ ॥ यस्तु वाचं विज्ञानाति चहुमानमियात् स वै। ब्रह्मभावप्रपञ्चानां वैद्यानां भावितात्मनाम् ॥ २२ ॥

जो ब्रह्मभावको प्राप्त हुए शुद्धात्मा विद्वानीका-सा बोलना

जान हेता है। उसे अपने ज्ञानपर बड़ा अभिमान हो जाता है ( जैसे कि ज़म हो ) ! २२ ॥

भवप्रधग्भावमेकस्थमज्ञपश्यति । तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ २३ ॥ जब पुरुष प्राणियोंकी पृथक-पृथक सत्ताको एकमात्र

परमात्मामें ही ख़ित देखता है और उस परमात्मासे ही सम्पर्ण भूतोंका विस्तार हुआ मानता है। उस समय वह **उच्चिदानन्दधन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥** 

ते जनास्तां गृति यान्ति नाविद्वांसोऽल्पचेतसः। नाबुद्धयो नातपसः सर्वे बुद्धौ प्रतिष्ठितम् ॥ २४ ॥

बुद्धिमान् और तपस्वी ही उस गतिको प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानीः मन्दबुद्धिः शुद्धबुद्धिसे रहित और तपस्यासे शून्य हैं। वे नहीं; क्योंकि सब कुछ बुद्धिमें ही प्रतिष्ठित है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेण राजधर्मानुशासनपर्वेणि युधिष्ठिरवाक्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मातृशासनपर्वमें सुधिष्ठिरका वाक्यविषयक सत्रहवाँ अध्याय परा हुआ ॥९७॥

#### अष्टादशोऽध्यायः

अर्जुनका राजा जनक और उनकी रानीका दृष्टान्त देते हुए युधिष्ठिरको संन्यास ग्रहंण करनेसे रोकना

वैशम्यायन उवाच

सूर्णोम्भूतं तु राजानं पुनरेवार्जुनोऽव्रवीत्। संततः शोकदुःखाभ्यां राजवाक्छल्यपीडितः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय! जव राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गये। तद राजाके धाग्याणींसे पीड़ित हो शोक और दुःखरे सतस हुए अर्जुन फिर उनसे बोळे || १ ||

अर्जुन उवाच

पुरावृत्तमितिहासमिमं जनाः। कथयन्ति विदेहराज्ञः संवादं भार्यवा सह भारत॥२॥

अर्जुन ने कहा-भारत ! वित्र पुरुष विदेहराज जनक और उनकी रानीका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ॥ २ ॥

उत्सुज्य राज्यं भिक्षार्थं कृतवृद्धि नरेश्वरम्। विदेहराजमहिषी दःखिता

यद्भाषत ॥ ३ ॥ एक समय राजा जनकने भी राज्य छोड़कर भिक्षासे जीवन-निर्वाह कर लेनेका निश्चय कर लिया था। उस समय विदेहराजकी महारानीने दुखी होकर जो कुछ कहा था। वही आपको सुना रहा हूँ ॥ ३ ॥ धनान्यपत्यं दाराश्च रत्नानि विविधानि च । पन्थानं पावकं हित्वा जनको मौड्यमास्थितः ॥ ४ ॥ तं ददर्श प्रिया भाषी भैक्ष्यवृत्तिमिकंचनम्। धानामुधिमुपासीनं निरीहं गतमत्सरम्॥ ५॥ समागत्य भर्तारमञ्जतोभयम् ।

क्रुद्धा मनस्तिनी भार्या विविक्ते हेतुमद् वचः ॥ ६ ॥

कहते हैं, एक दिन राजा जनकपर मृढता छा गयी और वे धनः सतानः स्त्रीः नाना प्रकारके रतनः सनातन मार्ग और अग्निहोत्रका भी स्थाग करके अर्किचन हो गये । उन्होंने मिध-दृत्ति अपना ली और वे मुद्दीमर मुना हुआ जी खाकर रहने लगे । उन्होंने एव प्रकारकी चेष्टाएँ छोड़ हीं । उनके मनमें किसीके प्रति ईर्ष्यांका माव नहीं रह गया था। इस प्रकार निर्मय स्थितिमें पहुँचे हुए अपने स्वामीको उनकी भार्याने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई उस मनस्विनी एवं त्रिय रानीने एकान्तमें यह युक्तियुक्त वात कही--।।४-६।। कथमुत्सुच्य राज्यं स्वं धनधान्यसमन्वितम् ।

कापार्ली वृत्तिमास्थाय धानामुष्टिनी ते वरः॥ ७ ॥

प्राजन् । आपने घन घान्यसे सम्पन्न आपना राज्य छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख मॉगनेका धंघा कैसे अपना लिया १ यह सुद्वीमर जो आपको शोमा नहीं दे रहा है ॥ ७ ॥ प्रतिक्षा तेऽन्यथा राजन् विचेष्टा चान्यथा तव । यद् राज्यं महदुत्सृज्य सहपे तुष्यसि पार्थिव ॥ ८ ॥

·नरेश्वर l आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखायी देती है। भूपाल आपने विशाल राज्य छोड़कर योड़ी-सी वस्तुमें संतोष कर लिया ॥ ८॥ नैतेनातिथयो राजन देवर्षिपितरस्तथा। अद्य राक्यास्त्वया भर्तुं मोघस्तेऽयं परिश्रमः ॥ ९ ॥

पाजन् ! इस मुट्ठीमर जौसे देवताओं, ऋषियों, विवरों तथा अतिथियोंका आप भरण-पोषण नहीं कर सकते। अतः आपका यह परिश्रम न्यर्थ है ॥ ९ ॥ देवतातिथिभिद्वेव पितृभिद्वेव पार्थिव।

सर्वेरेतैः परित्यक्तः परिव्रज्ञसि निष्क्रियः ॥ १०॥

'पृथ्वीनाय ! आप सम्पूर्ण देवताओं आतिथियाँ और

पितरोंसे परित्यक्त होकर अकर्मण्य हो घर छोड़ रहे हैं॥१०॥

यस्त्वं त्रैविद्यवृद्धानां व्राह्मणानां सहस्रद्राः । भर्ता भृत्वा च लोकस्य सोऽच तैर्भृतिमिच्छसि॥ ११ ॥

'तीनों वेदोंके ज्ञानमे वहे-चढ़े सहसों ब्राह्मणों तथा इस सम्पूर्ण जगत्का भरण-पोषण करनेवाळे होकर भी आज आप उन्होंके हारा अपना भरण-पोषण चाहते हैं ॥ ११ ॥ श्रियं हित्वा प्रदीसां त्वं श्वचत् सम्प्रतिवीक्ष्यसे । अपुत्रा जननी तेऽसकौसल्या चापतिस्त्वया ॥ १२ ॥

्ह्स जगमगाती हुई राजळक्ष्मीको छोड़कर हस समय आप दर-दर भटकनेवाले छुत्तेके समान दिखायी देते हैं। आज आपके जीते-जी आपकी माता पुत्रहीन और यह अभागिनी कौशल्या पतिहीन हो गयी॥ १२॥ अभी च धर्मकामास्त्यां क्षत्रियाः पर्युपासते। स्वदाशामिभकाङ्कन्तः छुपणाः फल्डेतुकाः॥ १३॥

ंये धर्मकी इच्छा रखनेवाले धनिय जो सदा आपकी सेवामे बैठे रहते हैं, आपसे बड़ी-बड़ी आशाएँ रखते हैं, हन वेचारोंको सेवाका फल चाहिये ॥ १३॥ सांध्यत्यं विफलान् कुर्यन् कं गुलोकं गमिष्यसि। राजन् संश्रयिते मोक्षे परतन्त्रेषु देहिषु ॥ १४॥

पराजन् । मोक्षकी माप्ति सशयास्यद है और प्राणी प्रारच्यक अथीन हैं, ऐसी दशामें उन अथीयीं सेवकोंको यदि आप विफल-मनोरथ करते हैं तो पता नहीं, किस लोकमें जायंगे ! नैव ते ऽस्ति परो लोको नापरः पापकर्मणः । धर्म्यान दारान् परित्यज्य यस्त्वमिच्छस्ति जीवित्तम् १५

भाप अपनी धर्मपत्नीका परित्याग करके जो अकेश जीवन विताना चाहते हैं। इससे आप पापकर्मा वन गये हैं। अतः आपके स्थि न यह छोक सुखद होगा। न परछोक॥ १५॥

स्रजो गन्धानलंकारान् वासांसि विविधानिच। किमर्थमभिसंत्यज्य परिव्रजसि निष्क्रियः॥१६॥

वताइये तो सही, इन सुन्दर-सुन्दर मालागीं, सुपन्धित पदार्थों, आभूषणों और मॉक्ति-मॉक्कि वस्त्रींको छोड़कर् किरालिये कर्महीन होकर घरका परित्याग कर रहे हैं १॥१६॥ निपानं सर्वभूतानां भूत्वा त्वं पावनं महत् । आद्ध्यो वनस्पत्तिभूत्वा सोऽन्यांस्त्वं पर्शुपासस्ये॥१७॥

्आप सम्पूर्ण प्राणियोंके छिये पवित्र एवं विशाल प्याक्तके समान थे—सभी आपके पास अपनी प्यास बुझाने आते थे। आप फलेंसे मरे हुए वृक्षके समान थे—कितने ही प्राणियोंकी भूख मिटाते थे, परंतु वे ही आप अव ( भूख प्यास मिटानेके लिये) तूसरोंका मुंह जोह रहे हैं॥ १७॥ स्वादन्ति हस्तिनं न्यासैं: कन्यादा वहनेऽप्युत।

वहवः क्रमयक्वैव कि पुनस्त्वामनर्थकम् ॥१८॥

भ्यदि हाथी भी सारी चेष्ठा छोड़कर एक जगह पड़ जाय तो मासमक्षी जीव-जन्तु और कीड़े धीरे-धीरे उसे खा जाते हैं। फिर सब पुरुषायोंसे खून्य आप-जैसे मनुष्योंकी तो बात ही क्या है १॥ १८॥

य इमां कुण्डिकां भिन्यात् त्रिविष्टब्धं च यो हरेत्। चासक्षापि हरेत् तस्मिन् कथं ते मानसं भवेत्॥ १९॥

'यदि आपकी कोई यह कुण्डी फोड़ दे, त्रिदण्ड उठा छे जाय और ये वस्न भी चुरा छे जाय तो उस समय आपके मनकी कैसी अवस्था होती १॥ १९॥

यस्त्वयं सर्वमुत्सुज्य धानामुष्टेरनुग्रहः। यदानेन समं सर्वं किमिदं द्यवसीयसे॥२०॥

्यदि सब युद्ध छोड़कर भी आप मुद्रीभर जैके लिये दूसरोकी कुमा चाहते हैं तो राज्य आदि अन्य सब बच्चुर्य भी तो इसीके समान हैं। फिर उस राज्यके त्यामकी क्या विशेषता रही ! ॥ २०॥

धानामुष्टेरिहार्थश्चेत् प्रतिशा ते विनश्यति। का वाहं तव को मे त्वं कश्च ते मय्यनुग्रहः ॥ २१ ॥

ध्यदि यहाँ मुद्धीमर जौकी आवश्यकता बनी ही रह गयी तो सब कुछ त्याग देनेकी जो आपने प्रतिका की थी। वह नष्ट हो गयी। ( सर्वत्यागी हो जानेपर ) मैं आपकी कौन हूँ और आप मेरे कौन हैं तथा आपका मुहापर अनुप्रह मी क्या है !। २१ ।।

प्रशाधि पृथिवीं राजन् यदि तेऽनुमहो भवेत्। प्रासादं शयनं यानं घासांस्थाभरणानि च ॥ २२ ॥

प्राजन् । यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो हर पृथ्वी-का शासन कीजिये और राजमहलः शय्याः सवारीः वस्र समा आभूषर्णोको भी उपयोगमे लाइये ॥ २२ ॥

श्रिया विहीनैरधनैस्त्यक्तमित्रैर्दिक्चनैः। सौक्रिकैः सम्भृतानर्थान् यः संत्यजति किं नु तत्॥२३॥

'श्रीहीन, निर्धन, मित्रोंद्वारा त्यांगे हुए, श्रिकंचन एवं सुखनी अभिलाम रखनेवाले लोगोंकी मॉति स्व प्रकारते परिपूर्ण राजल्क्ष्मीका जो परित्याग करता है उसते उसे क्या लाम ! ।। २३ ॥

योऽत्यन्तं प्रतिगृह्णीयाद् यश्च दद्यात् सदैव हि । तयोस्त्वमन्तरं विद्धि श्रेयांस्ताभ्यां क उच्यते ॥ २४ ॥

्जो बराबर दूधरॉंवे दान छेता (भिक्षा ग्रहण करता) तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता है, उन दोनॉंमें क्या अन्तर है और उनमेंखे किसको श्रेष्ठ कहा जाता है <sup>१</sup> यह आप समक्षिये॥ २४॥

सदैय याचमानेषु तथा दभ्मान्वितेषु च । एतेषु दक्षिणा दशा दावाग्नाविव वुर्दुतम्॥ २५॥ एदा ही याचना करनेवालेको और दम्मीको दी हुई दक्षिणा रावानलमे दी गयी आहुतिके समान व्यर्थ है॥ २५॥ जातवेदा यथा राजन् नादम्बेवोपशाम्यति । सदैव याचमानो हि तथा शाम्यति न द्विजः॥ २६॥

पाजन् ! जैसे आग लकड़ीको जलाये विना नहीं बुसतीः उसी प्रकार सदा ही थाचना करनेवाला ब्राह्मण ( याचनाका अन्त किये विना ) कभी शान्त नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ सतां वै ददतोऽन्मं च लोकेऽस्मिन् प्रकृतिश्रुवा । न चेद्राजा भवेद् दाताकुतः स्युमींक्षकाङ्क्षिणः ॥२७॥

व्ह्रच संवारमें दाताका अन ही साधु-पुरुषोकी जीविकाका निश्चित आधार है। यदि दान करनेवाला राजा न हो तो मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले साधु-सन्यासी कैसे जी सकते हैं ! ॥ २७ ॥

अन्ताद् गृहस्था छोकेऽसिन् भिक्षवस्तत एवच । अन्तात् प्राणः प्रभवति अन्तदः प्राणदो भवेत् ॥ २८ ॥

्रत नगत्मे अन्नरे एइस्य और एइस्पोंने मिसुओंका निर्वाह होता है। अन्नरे प्राणशक्ति प्रकट होती हैं। अनः अन्नदाता प्राणदाता होता है।। २८।।

गृहस्येम्पोऽपि निर्मुका गृहस्थानेव संधिताः । प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता विन्दन्त आसते ॥ २९ ॥

ंजितेन्द्रिय छन्याची ग्रहस्थ-आध्रमचे अख्य होकर भी ग्रहस्थोंके ही यहारे जीवन धारण करते हैं । वहींचे वह प्रकट होते हैं और वहीं उन्हें प्रतिष्ठा प्रात होती है ॥ २९ ॥ त्यागान्न भिक्षुकं विद्याच मौढ्याच च याचनात्। ऋजुस्तु योऽर्थेत्यजति नसुखं विद्यि भिक्षुकम् ॥ ३० ॥

'केवल त्यागरे, मृद्तारे और याचना करनेरे किसीको मिश्च नहीं समक्षना चाहिये । जो सरलपावसे त्यायंका त्याग करता है और सुखमें आक्कक नहीं होता, उसे ही मिश्च समक्षिये ॥ ३० ॥

असकः सक्तवद् गञ्छन् निःसङ्गो मुक्तवन्धनः। समः शत्रौ च मित्रे च स व व मुक्तो महीपते ॥ ३१ ॥

'पृथ्वीनाय ! जो आधिकरहित होकर आधक्कभी मॉिंत विचरता है, जो संगरहित एव सब प्रकारके वन्धर्नोंको तोड़ चुका है तथा शबु और मित्रमें जिसका समान मान है, वह सदा मुक्त ही है।। ३१॥

परिज्ञानित दानार्थं मुण्डाः काषायवाससः। सिता वहुविधैः पार्शैः संसिन्धन्तो वृथामिषम् ॥ ३२ ॥

'बहुत से मतुष्य दान छेने (पेट पाछने ) के छिये सूड़ युड़ाकर गेक्षण वाल पहन छेते हैं और घरखे निकछ जाते हैं। वे नाना प्रकारके वन्थनेंमें वेंघे होनेके कारण ध्यर्य मोगोंकी ही खोज करते रहते हैं \* ॥ ३२ ॥ वर्यीं च नाम बार्ती च त्यक्त्वा युवान जजन्ति थे।

इसी पर्नमें अध्याय १७ क्रोंक १७ देखना चाहिये ।

त्रिविष्टन्धं च वासम्ब प्रतिगृह्यन्त्यवुद्धयः ॥ ३३ ॥

ब्बहुत से मूर्ख मनुष्य तीनों बेदोंके अध्ययन, इनमें बताये गये कमें, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य तथा अपने पुत्रोंका परित्याग करके चछ देते हैं और त्रिदण्ड एवं मगवा बख घारण कर

हेते हैं ॥ ३३ ॥ व्यक्तिकाये काषायमीहार्थमिति विद्धि तम् । धर्मध्वजानां मुण्डानां वृत्त्यर्थमिति मे मितिः ॥ ३४ ॥

च्यदि हृदयका कषाय (राग आदि दोष ) दूर न हुआ हो तो काषाय ( गेरुआ ) वक्ष धारण करना खार्य-साधनकी चेष्टाके छिये ही समझना चाहिये। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धर्मका ढोंग रखनेवाले मयमुंडींके छिये यह जीविका चळानेका एक धंधामात्र है। १४॥

कावायैरजिनैश्वीरैर्नग्नान् मुण्डान् जदाधरान् । विश्वत् साधून्महाराजजयकोकान् जितेन्द्रियः॥३५॥

'महाराज ! आप तो जितेन्द्रिय होकर नगे रहनेवाले मूड गुड़ाने औरजटा रखानेवाले साधुओंका गेरुशा बस्त मृशचर्म एवं वक्कल वस्त्रोके द्वारा भरण-पोषण करते हुए पुण्य-लोकोंपर विजय प्राप्त कीजिये ॥ ३५ ॥

अन्याघेयानि गुर्वर्थे कत्निप सुदक्षिणान्। ददात्यहरहः पूर्वे को नु धर्मरतस्ततः॥३६॥

ब्जो प्रतिदिन पहले गुषके लिये अग्निहोजार्य समिषा छाता है। फिर उत्तम दक्षिणाओसे युक्त यश एवं दान करता रहता है। उससे बदकर धर्मपरायण कौन होगा ११॥ ३६॥

अर्जुन उवाच

तत्त्वज्ञो जनको राजा लोकेऽस्मिन्निति गीयते। सोऽप्यासीन्मोहसम्पन्नोमा मोहचशमन्यगाः॥ ३७॥

अर्जुन कहते हैं—महाराज ! राजा जनकको इस जगत्में 'तत्वज्ञ' कहा जाता है। किंतु वे भी भोहमें पड़ गये ये । ( रानीके इस तरह समझानेपर राजाने संन्यासका विचार छोड़ दिया । अतः) आप भी मोहके वशीभृत न होहये ॥ ३७॥

पवं धर्ममनुकान्ताः सदा दानतपःपराः। आनुरांस्यगुणोपेताः कामकोधविवर्विताः॥३८॥ प्रजानां पालने युक्ता दानमुत्तममास्थिताः। दुर्धोल्लोकानवास्सामो गुक्तुद्धोपचायिनः॥३९॥

यदि इमलोग सदा दान और तपस्यामें तत्पर हो इसी
प्रकार धर्मका अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणोंचे सम्पन्न
रहेंगे, काम-कोच आदि दोणोंको त्याग देंगे, उत्तम दानधर्मका आश्रय ले प्रजापाल्ममें लगे रहेगे तथा गुक्जनों और
च्द्र पुक्षोंको देवा करते रहेंगे तो हम अपने अमीष्ट लोक
पात कर लेंगे ॥ ३८-१९॥

देवतातिथिभृतानां निर्वपन्तो यथाविधि । स्थानिमप्रमवाप्यामो ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ४०॥ 8888

इसी प्रकार देवता अतिथि औरसमस्त प्राणियोंको विधि-पूर्वक उनका भाग अर्पण करते हुए यदि इम ब्राह्मणमक्त और सत्यवादी बने रहेगे तो हमे अमीष्ट स्थानकी प्राप्ति अवस्य होगी ॥ ४०॥

इति श्रीसहा भारते शान्तिपर्वणि राजधर्मातुशासनपर्वणि अर्जुनवानये भटादशोऽध्यायः॥ १८॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मातुशासनपर्वमें अर्जुनका वाक्यविषयः अकारहवाँ अध्यायपुरा हुआ॥ १८॥

#### एकोनविंशोऽध्यायः युधिष्ठिरद्वारा अपने मतकी यथार्थताका प्रतिपादन

युधिष्ठिर उवाच

वेदाहं तात शास्त्राणि अपराणि पराणि च । उभयं वेदवचमं कुरु कर्म त्यजेति च ॥ १ ॥

गुधिष्ठिर वोळे—तात ! मैं धर्म और ब्रह्मका प्रति-पादन करनेवाले अपर तथा पर दोनो प्रकारके शास्त्रोंको जानता हूं । वेदमें दोनों प्रकारके बचन उपक्रका होते हैं— क्वर्म करो और क्वर्म छोड़ों —इन दोनोंका ही मुझे जान है ॥ १॥

आकुळानि च शास्त्राणि हेतुभिश्चिन्तितानि च । निश्चयञ्चैव यो मन्त्रे चेदाहं तं यथाविधि ॥ २ ॥

परस्परियोधी मानोंसे युक्त जो शास्त्र-वाक्य हैं। उन-पर भी मैने युक्तिपूर्वक विचार किया है। वेदमें उन दोनों प्रकारके वाक्योंका जो सुनिक्षित सिद्धान्त है। उसे भी मैं विधि-पूर्वक जानता हूँ ॥ २॥

त्वं तु केवलमञ्जूषो वीच्यतसमन्वितः। शास्त्रार्थे तस्वतो गन्तुं न समर्थः कथंचन॥ ३॥

तुम तो केवल अस्त्रविधाके पण्डित हो और बीरवतका पालन करनेवाले हो। शास्त्रोंके तात्पर्यको यथार्थरूपये जानने-की शक्ति तुममें किसी प्रकार नहीं है॥ १॥ शास्त्रार्थयक्षमदर्शी यो धर्मिनश्चयकोविदः। तेमाप्येयं न याच्योऽहं यदि धर्मे प्रपश्चयस्ति ॥ ४॥

जो छोग शांखाँके स्हम रहस्यको समझनेवाछे हैं और धर्मका निर्णय करोमे छुश्रल हैं, वे भी भुझे इस प्रकार उपदेश नहीं दे सकते। यदि तुम धर्मपर दृष्टि रखते हो तो मेरे इस कथनकी यथार्थताका अनुभव करोगे॥ ४॥ आतुस्तीहद्मास्थाय यदुकां चचनं त्वया। न्याय्यं यक्कंच कीन्तेय प्रतिदेह तेन तेऽर्जन्॥ ५॥।

अर्जुन ! कुन्तीनन्दन ! तुमने आतुरुनेहबरा जो बात कहीं है, वह न्यायसङ्गत और उचित है। मैं उससे द्वमपर प्रसन्न ही हुआ हूं ॥ ५ ॥ युद्धधर्मेषु सर्वेषु कियाणां नैयुणेषु च ।

न त्वया सहशः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण युद्धधर्मोंमें और संग्राम करनेकी कुशलतामें दुम्हारी समानता करनेवाला तीनों लोकोंमें कोई नहीं है ॥ ६ ॥

धर्मे सूक्ष्मतरं वाच्यं तत्र दुष्प्रतरं त्वया। धनंजय न मे बुद्धिमभिशद्वितुमहैंखि॥७॥ धनजय ! घर्मका खरूप आयन्त स्हम एवं दुवींध कहा गया है । उसमे द्वम्हारा प्रवेश होना अत्यन्त कठिन है। मेरी दुद्धि भी उसे समझती है या नहीं। यह आशङ्का दुम्हें नहीं करनी चाहिये ॥ ७॥

युद्धशास्त्रविदेव त्वं न वृद्धाः सेवितास्त्वया। संक्षिप्तविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयम् ॥ ८ ॥

तुम युद्धशास्त्रके ही विद्वान् हो। ग्रमने कमी वृद्ध पुरुषो-का रेवन नहीं किया है। अतः सक्षेप और विस्तारके साथ धर्मको जाननेवाले उन महापुरुषोका क्या सिद्धान्त है। इसका ग्रम्हे पता नहीं है ॥ ८ ॥

तपस्त्यागोऽविधिरिति निश्चयस्त्वेष धीमताम् । परं परं ज्याय एषां येषां नैश्चेयसी मतिः॥ ९ ॥

जिन महानुमार्नोकी बुद्धि परम कल्याणमें छमी हुई है। उन बुद्धिमानोंका निर्णय इस प्रकार है। तपस्या, स्थाग और विधिविधानसे अतीत ( ब्रह्मशान) इनमेंसे पूर्व पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है॥ ९॥

यस्त्वेतन्मन्यसेपार्थन ज्यायोऽस्ति धनादिति । तत्र ते वर्तयेष्ट्यामि यथा नैतत् प्रधानतः ॥१०॥

कुन्तीनन्दन ! तुम जो यह मानते हो कि धनसे वहकर दूसरी कोई वस्तु नहीं हैं। उसके विषयमें में तुम्हें ऐसी वात बता रहा हूँ। जिससे तुम्हारी समझमे आ जायगा कि धन प्रधान नहीं है ॥ १०॥

तपःखाच्यायशीला हि दृश्यन्ते धार्मिका जनाः । श्रुष्यस्तपसा युक्ता येषां लोकाः सनातनाः ॥ ११ ॥

इस जगत्में बहुतने तपस्या और स्वाध्यायमें छगे हुए धर्मातमा पुरुष देखे जाते हैं तथा ऋषि तो तपस्वी होते ही हैं। इन सबको सनातन छोकोंकी प्राप्ति होती है।। ११॥ अजातराजनो धीरास्तथान्ये चनवासिनः। अरुपये बहुबक्कींच स्वाध्यायेन दिवं गताः॥ १२॥ कितने ही ऐसे धीर पुरुष हैं। जिनके शत्र पैदा ही नहीं

हुए । ये तथा और भी बहुतसे वनवासी हैं। जो वनमें खा-ध्याय करके स्वर्गक्षेक्षमे चक्षे गये हैं ॥ १२ ॥ उत्तरेण तु पन्थानमार्था विषयनित्रहात् । अबुद्धिजंतमस्त्यक्त्वा क्षोकांस्त्यागवतां गताः॥ १३॥ बहुतसे आर्य पुरुष इन्द्रियोंको उनके विषयों। रोककर अविवेकजनित अज्ञनका त्यान करके उत्तरमार्ग (देवयान) के द्वारा त्यागी पुरुगेंके लोकॉम चले गये॥ १२॥ दक्षिणेन तु पन्थानं यं भास्वन्तं प्रचक्षते। एते क्रियावतां लोका ये इमहानानि मेजिरे॥ १४॥

इसके सिवा जो दक्षिण मार्ग है, जिसे प्रकाशपूर्ण बताया गया है, वहाँ जो लोक हैं, वे सकाम कर्म करनेवाले उन ग्रहसो-के लिये हैं, जो व्यागानमूमिका सेवन करते हैं (जन्म मरणके चक्करमें पड़े रहते हैं) ॥ १४ ॥

अनिर्देश्या गतिः सा तुयां प्रपश्यन्ति मोक्षिणः । तसाद् योगः प्रधानेष्टः स तु दुःखं प्रवेदितुम् ॥ १५ ॥

परंतु मोक्ष-मागंते चस्नेवाले पुरुष जिस गतिका साधात्-कार करते हैं। वह अनिर्देश्य है। अतः जानयोग ही सब साधनों-में प्रधान एव अमीष्ट है। किंतु उसके स्वरूपको समसना बहुत कठिन है।। १५!

अनुस्मृत्य तु शास्त्राणि कवयः समवस्थिताः । अपीह् स्याद्पीह स्यात् सारासारदिदक्षया ॥ १६ ॥

कहते हैं, किसी समय विद्वान् पुरुषोंने खार और असार बस्तुका निर्णय करनेकी इच्छारे इकट्टे होकर समस्त गार्कोका बार-बार स्वरण करते हुए यह विचार आरम्म किया कि क्या इस गाईस्थ्य-जीवनमें कुछ सार है या इसके स्वागमें खार है!॥ १६॥

चेदवादानतिकम्य शास्त्राण्यारण्यकानि च । विपाट्य कदछीस्तम्मं सारं दहशिरे न ते ॥ १७ ॥

उन्होंने बेदोंके सम्पूर्ण वाक्यों तथा शाखों और बृहदा-रण्यक आदि वेदान्तप्रत्योको भी पढ़ लिया, परंतु जैते केटे-के खम्मेको फाइनेसे कुछ सार नहीं दिखाशी देता, उसी प्रकार उन्हें इस जगत्मे सार वस्तु नहीं दिखाशी दी॥ १७॥ अधैकान्तव्युदासेन शरीरे पाञ्चमीतिके। इच्छाद्वेषसमासक्तमानमानं प्राहरिक्षितेः॥ १८॥

कुछ लोग एकान्तभावका परित्याग करके इस पाझ-भौतिक दारीरमें विभिन्न सकेतींद्वारा इच्छाः ह्रंग आढिमें आसक आत्माकी खिति बताते हैं !! १८!}

अग्राह्मं चञ्चषा सूक्ष्ममनिर्देश्यं च तद्भिरा। कर्महेतुपुरस्कारं भृतेषु परिवर्तते ॥१९॥

पर छु आस्भाका स्वरूप तो अत्यन्त स्ट्रम है। उसे नेत्रोंद्वारा देखा नहीं जा सकता; वाणीद्वारा उसका कोई छहाण नहीं ब्हाया जा सकता। वह समस्त प्राणियोंमें कर्मकी हेतुमृत अविधाको आगे रखकर---उसीके द्वारा अपने स्वरूपको छिपाकर विद्यमान है॥ १९॥ कल्याणगोचरं इत्या मनस्तृष्णां निगृह्य च । कर्मसंतितमुत्सुज्य स्यान्तिरालम्बनः सुखी ॥ २० ॥

अतः ( मतुष्यको चाहिये कि ) मनको कल्याणके मार्गमे लगाकर तृष्णाको रोके और कमींकी परम्पराका परित्याग करके धन-जन आदिके अवलम्बते दूर हो सुली हो जाय ॥ अस्मिन्नेचं स्वकूमगम्ये मार्गे सिद्धितिविते । कथमर्थमनप्रीकामर्जुन त्वं प्रशससि ॥ २१ ॥

अर्जुन ! इस प्रकार स्क्म बुद्धिसे जाननेयोग्य एवं साधु पुरुषींवे वेवित इस उत्तम मार्गके रहते हुए तुम अनमाँसे भरे हुए अर्थ ( घन ) की प्रशास कैरो करते हो !॥ २१ ॥ पूर्वशाखविदोऽप्येचं जनाः पदयन्ति भारत । क्रियासु निरता नित्यं दाने यहो च कर्मणि ॥ २२ ॥

भरतनन्दन ! दानः यत्र तथा अतिथितेवा आदि अन्य कर्मोर्मे नित्य टमें रहनेवाले प्राचीन शास्त्रत भी इस विपयमे ऐसी ही हष्टि रखते हैं ॥ २२ ॥

भवन्ति सुदुरावर्ता हेतुमन्तोऽपि पण्डिताः। हढपूर्वे स्मृता मृदा नैतदस्तीतिजादिनः॥ २३॥

कुछ तर्कवादी पण्डित भी अपने पूर्वजन्मके हह संस्कारी-से प्रभावित होकर ऐसे मूढ हो जाते हैं कि उन्हें शास्त्रके विद्धान्त्वकी प्रहण कराना अल्यन्त कठिन हो जाता है। वे आप्रदर्भक यदी कहते रहते हैं कि 'यह ( आत्सा, धर्म, पर-लोक, सर्योदा आदि कुछ नहीं है' ॥ २३॥

अनुतस्यावमन्तारो घकारो जनसंसदि । चरनित वसुधां करस्मां बाववृका बहुश्रुताः ॥ २४ ॥

किंतु बहुत से ऐसे बहुभुत, बोकनेमें चतुर और विद्वान् भी हैं। वो जनवाकी समामें व्याख्यान देते और उपर्युक्त असत्य सवका खण्डन करते हुए सारी पृथ्वीपर विचरते रहते हैं॥ २४॥

पार्थं याच विज्ञानीमः कस्ताञ्ज्ञातुमिहाहीते । एवं प्राज्ञाः श्रुताश्चापि महान्तः शास्त्रविस्तमाः ॥ २५ ॥

पार्थं ! जिन विद्वानींको इम नहीं जान पाते हैं। उन्हें कोई साधारण मनुष्य कैंगे जान सकता है ? इस प्रकार शास्त्रींके अच्छे-अच्छे जाता एवं महान् विद्वान् सुननेमें आये हैं (जिनको पहचानमा वहा कठिन है ) ॥ २५॥ तपसा सहसारोदि सहसार के रिकार

तपसा महदाप्रोति बुद्धवा वै विन्दते महत्। त्यागेन सुखमाप्रोति सदा कौन्तेय तत्त्ववित्॥ २६॥

कुन्तीनन्दम ! उत्त्ववेता पुरुष. तपस्माद्वारा महान् पद-को प्रात कर लेता है। ज्ञानयोगले उत्त परमतत्त्वको उपलब्ध कर लेता है और स्वार्थात्वायके द्वारा सदा नित्य सुलका अनु-भव करता रहता है ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्विणि राजधर्मातुज्ञासनपर्विणि युधिष्टिरवाक्ये पुकोनविज्ञोऽस्थायः ॥ १९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युधिष्टिरका बाक्यविषयक उन्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥

#### विंशोऽध्यायः

#### मुनिवर देवस्थानका राजा युधिष्ठिरको यज्ञानुष्ठानके लिये बेरित करना

वैशम्पायन उवाच

अस्मिन् वाक्यान्तरे वक्ता देवस्थानो महातपाः । अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरम् ॥ १ ॥

चैशस्पायनजी कहते हैं—राजर । युधिष्ठिरकी यह बात समाप्त होनेपर प्रवचनकुशल महातपस्वी देवस्थानने युक्तियुक्त वाणीमे राजा युधिष्ठिरते कहा ॥ १ ॥

देवस्थान उवाच

यद् वचः फार्गुनेनोक्तं न ज्यायोऽस्ति धनादिति। अत्र ते वर्तेथिष्यामि तदेकान्तमनाः शृष्णु ॥ २ ॥

देवस्थान बोळे—राजन् ! अर्जुनने जो यह बात कही है कि धनते बढ़कर कोई बस्तु नहीं है ।? इसके विषयमें मैं भी तुमते कुछ कहूँगा । तुम एकाश्रवित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ अजातशत्रो धर्मेण फुरस्ता ते वसुधा जिता । तां जित्वा च वृथा राजन्त परित्यकुमहँसि ॥ ३ ॥

नरेश्वर । अजातवात्रो ! तुमने धर्मके अनुसार यह सारी पृथ्बी जीती है। इसे जीतकर व्यर्थ ही त्याग देना तुम्हारे ळिये उचित नहीं है।। ३।।

चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येच प्रतिष्ठिता। तां क्रमेण महाबाहो यथावज्जय पार्थिव॥ ४॥

महाबाहु भूपाल ! ब्रह्मचर्यः, गाह्स्थ्यः, वानप्रस्य और धंन्यास—ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त करानेकी चार धीढियाँ हैं। जो वेदमे ही प्रतिष्ठित हैं । इन्हे क्रमशः यथोचितरूपसे पार करों ॥ ४ ॥

तसात् पार्थ महायद्वैर्यजस्व बहुद्क्षिणैः । स्वाध्याययद्वा भ्रवयो ज्ञानयद्वास्तथापरे॥ ५ ॥

कुन्तीनन्दन ! अतः तुम बहुत-री दक्षिणाबाले बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान करो ! स्वाध्याययम्न और म्रानयम तो मृषिकोग किया व स्ते हैं ॥ ५ ॥

कर्मनिष्ठांश्च बुद्धश्वेथास्त्तपोनिष्ठांश्च पार्थिव। वैखानसानां कौन्तेय वचनं श्चयते यथा॥६॥

राजन् । तुरहें मालूम होना चाहिये कि ऋषियोंमें ऋछ लोग कर्मानेष्ठ और तपोनिष्ठ भी होते हैं । कुन्तीनन्दन ! वैलानस महात्माओंका वचन इस प्रकार सुननेमें आता है—॥ ईहेत धनहेतोर्यस्तस्यानीहा गरीयसी । भूयान् दोषो हि वर्धेत यस्तं धनमुपाश्रयेत्॥ ७॥

(जो धनके लिये विशेष चेष्टा करता है, वह वैंदी चेष्टा न करे—यही सबसे अच्छा है; क्योंकि जो उस घनकी उपा-सना करने लगता है, उसके महान् दोषकी दृद्धि होती है॥७॥ कृञ्झूञ्च दृव्यसंहार कुर्चन्त धनकारणात्। धनेन तृषितोऽबुद्धया भूणहत्यां न बुद्ध-यते॥ ८ ॥ (छोग धनके छिये वड़े कष्टिये नाना प्रकारके द्रव्योंका सप्रह करते हैं। परंतु धनके छिये प्यासा हुआ मनुष्य अज्ञान-वश भ्रूणहत्या-जैसे पापका भागी हो जाता है। इस सातको वह नहीं समझता ॥ ८ ॥

अनर्हते यद् ददाति न ददाति यद्हते। अर्हानर्हापरिज्ञानाद् दानधर्मोऽपि दुष्करः॥ ९॥

'बहुषा मनुष्य अनिषकारीको घन दे देता है और योग्य अधिकारीको नहीं देता । योग्य-अयोग्य पात्रकी पहचान न होनेते ( भ्रूणहत्याके समान दोत्र छगता है, अतः ) दानधर्म मी दुष्कर ही है ॥ ९॥

यक्षाय ख़्द्यानि धनानि धात्रा यक्षोदिष्टः पुरुषो रक्षिता च । तस्मात् सर्वे यक्ष प्रवोपयोज्यं धनं ततोऽनन्तर एव कामः ॥ १०॥

्महाने यशके लिये ही धनकी छुष्टि की है तथा यशके उद्देश्ये ही उसकी रक्षा करनेवाले पुरुषको उत्पन्न किया है, इसलिये यशमे ही सम्पूर्ण धनका उपयोग कर देना चाहिये। फिर शीम ही (उस यशसे ही) यग्रमानके सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि हो जाती है॥ १०॥

> यहैरिन्द्रो विविधै एतवद्धि-देवान् सर्वोनभ्ययाद् भूरितेजाः । तेनेन्द्रत्वं प्राप्य विभाजतेऽसौ तसाद् यहे सर्वमेवोपयोज्यम् ॥ ११ ॥

भ्महातेजस्वी इन्द्र धनररनोंसे सम्पन्न नाना प्रकारके यशें-हारा यज्ञपुरुषका यजन करके सम्पूर्ण देवताओंसे अधिक उत्कर्षशास्त्री हो गये; इसस्त्रिय इन्द्रका पद पाकर वे स्वर्गकोक-मे प्रकाशित हो रहे हैं, अतः यजमे ही सम्पूर्ण धनका उपयोग करना चाहिये ॥ ११ ॥

> महादेवः सर्वयञ्जे महातमा हुत्वाऽऽतमानं देवदेवो वसूव । विश्वाँत्लोकान् च्याप्य विष्टभ्य कीर्त्यो विराजते द्यतिमान् स्रचिवासाः ॥ १२ ॥

भाजासुरके चर्मको वक्षको मॉित धारण करनेवाले महात्मा महादेवजी सर्वस्वसमर्गणरूप यहमे अपने आपको होमकर देवताओंके भी देवता हो गये। वे अपने उत्तम चीतित सम्पूर्ण विश्वको व्यास करके तेजस्वी रूपये प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १२॥

> आविक्षितः पार्थिवोऽसौ मक्तो चुद्धया दाकं योऽजयद् देवराजम्। यक्षे यस्य श्रीः खयं संनिविद्या यस्मन् भाण्डं काञ्चनं सर्वमासीत्॥ १३॥

भविक्षितके पुत्र सुप्रसिद्ध महाराज महत्त्वने अपनी समृद्धिके द्वारा देवराज इन्डको भी पराजित कर दिया था। उनके यज्ञमें लक्ष्मी देवी स्वयं ही पथारी थीं। उस यज्ञके उपयोगमें आये हुए सारे पात्र सोनेके बने हुए थे ॥ १३ ॥

हरिश्चन्द्रः पार्थिवेन्द्रः श्रुतस्ते

यशैरिष्टा पुण्यभाग वीतशोकः।

इति श्रीमहामारते शाम्तिपर्वणि शाजधर्मासुशासनपर्वणि देवस्थानवाक्ये विशोऽध्यायः ॥ २०॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें देवस्थानवाक्यविषयक वीसर्वो अध्याय पूरा हुआ।।२०॥

## एकविंशोऽध्यायः

#### देवस्थान मुनिके द्वारा ग्रिधिष्टरके प्रति उत्तम धर्मका और यज्ञादि करनेका उपदेश

देवस्थान उवाच

अञ्जेबोदाहरन्तीममितिहासं प्रात्तम् । इन्द्रेण समये पृष्टो यदुवाच वृहस्पतिः ॥ १ ॥

देवस्थान कहते है--राजन् । इस विषयमे लोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। किसी समय इन्द्रके पूछनेपर बृहस्पतिने इस प्रकार कहा था--- ॥ १ ॥ संतोषो चै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम्। त्तप्रेने किचित् परतः सा सम्यक प्रतितिष्ठति॥ २ ॥

पाजन् । मनुष्यके मनमें संतोष होना स्वर्गकी प्राप्तिसे भी बद्कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मनमें मछीमाति प्रतिष्ठित हो जाय तो उससे बढकर ससरमें कुछ भी नहीं है ॥ २ ॥

यदा संहरते कामान् कुर्मोऽङ्गानीय सर्वशः। तदऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्थात्मन्येव प्रसीदति ॥ ३ ॥

'जैसे कल्लुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे सिकोड़ छेता है। उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब कामनाओंको सब ओरसे समेट छेता है, उस समय द्वरंत ही ज्योति:स्वरूप आत्मा अपने अन्तःकरणमें प्रकाशित हो जाता है ॥ ३ ॥

न विभेति यदा चायं यदा चासाञ्च विभ्यति । कामद्वेषी च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥ ४ ॥

·जब मनुष्य किसीसे मय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम (राग) और देपको जीत छेता है। तत्र अपने आत्मस्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है || ४ ||

यदासौ सर्वभूतानां न द्वहाति न काङ्श्रति। कर्मणा मनसा चाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥

 जब वह मनः वाणी और कियाद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमेंसे किसीके साथ न तो द्रोह करता है और नकिसीकी अभिळाषा ही रखता है। तब परब्रहा परमात्माको प्राप्त हो जाता है। ॥५॥ एवं कौन्तेय भूतानि तं तं धर्म तथा तथा। तदाऽऽत्मना प्रपश्यन्ति तसाद् बुद्धश्यस्य भारत॥ ६॥ श्रद्धचा शक्रंयोऽजयन्मातुषः सं-स्तस्ताद् यहे सर्वमेवोपयोज्यम्॥ १४॥

**'राजाधिराज हरिश्चन्द्रका नाम तमने सुना होगाः** जिन्हीं-ने मनुष्य होकर भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रको भी परास्त कर दिया था। वे भी अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान करके पुण्यके मागी एव शोकसून्य हो गये थे; अतः यहर्मे

ही सारा धन लगा देना चाहिये' ॥ १४ ॥

कन्तीनन्दन | इस प्रकार सम्पूर्ण जीव उस-उस धर्मका जसी-जसी प्रकारसे जब ठीक-ठीक पालन करते हैं। तब स्वयं आत्मारे परमात्माका साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः मरत-नन्दन । इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो ॥ ६ ॥ थन्ये साम प्रशंसन्ति व्यायाममप्रे जनाः। नैकं न बापरं के चिद्रभयं च तथापरे॥ ७॥

कुछ छोग सम ( प्रेमपूर्ण बर्ताव) की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यायाम ( यल और परिश्रम ) के गुण गाते हैं। कोई इन दोनोंमेरे एक (साम )की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरे (व्यायाम ) की तथा कुछ लोग दोनोंकी ही बड़ी प्रशंसा करते हैं ॥ ७ ॥

यहामेच प्रशंसन्ति संन्यासमपरे जनाः। दानमेके प्रशंसन्ति केचिच्चैव प्रतिप्रहम् ॥ ८ ॥

कोई यजको ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग संन्यासकी ही सराहना करते हैं। कोई दान देनेके प्रशसक है तो कोई दान छेनेके ॥ ८॥

केचित् सर्वे परित्यज्य तृष्णीं ध्यायन्त आसते । राज्यमेके प्रशंसन्ति प्रजानां परिपालनम् ॥ ९ ॥ हत्वाछिस्वा च भिरवा च केचिदेकान्तशीलिनः।

कोई सब छोडकर चपचाप भगवानके ध्यानमें छगे रहते हैं और कुछ लोग मार-काट मचाकर शत्रुओंकी सेनाको विदीर्ण करके राज्य पानेके अनन्तर प्रजापाछन रूपी धर्मकी प्रशंसा करते हैं तया द्सरे छोग एकान्तमें रहकर आत्मचिन्तन करना व्यच्छा समझते हैं ॥ ९६ ॥

पतत् सर्वे समालोक्य बुधानामेष निश्चयः॥ १०॥ **अद्रोहेणैव भूतानां यो धर्मः स सतां मतः** ।

इन सत्र बावोपर विचार करके विद्वानीने ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी प्राणीसे द्रोह न करके जिस धर्मका पाळन होता है। वही साधु पुरुषोंकी रायमे उत्तम धर्म है ॥१०५॥ अद्रोहः सत्यवचनं संविभागो दया दमः ॥ ११ ॥

प्रजनं स्वेषु दारेषु माईवं हीरचापलम् । एवं धर्म प्रधानेष्टं मनुः खाम्यमुबोऽबबीत् ॥ १२ ॥ किसीसे द्रोह न करना भरय बोलना ( बलिवैश्वदेव कर्मद्वारा)

समस्त प्राणियोंको यथायोग्य उनका भाग समर्पित करनाः सबके प्रति दयाभाव बनाये रखनाः मन और इन्द्रियोका संयम करनाः अपनी ही पढ़ीते संतान उत्पन्न करना तथा मुद्रताः लजा एव अच्छलता आदि गुणोंको अपनाना-ये श्रेष्ठ एवं अभीष्ट धर्म है, ऐसा खायम्भुव मनुका कथन है ॥ ११-१२ ॥ तसादेतत् प्रयत्नेन कौन्तेय प्रतिपालय । योहि राज्ये स्थितः शब्बद् वशी तुल्यप्रियाप्रियः॥ १३ ॥ क्षत्रियो यक्षशिष्टाशी राजा शास्त्रार्थतस्ववित्। असाधुनिग्रहरतः साधूनां प्रग्रहे रतः॥१४॥ धर्मवर्त्मनि संस्थाप्य प्रजा वर्तेत धर्मतः। पुत्रसंकामितश्रीश्च वने चन्येन चर्तयन् ॥१५॥ विधिना श्रावणेनैव कुर्यात कर्माण्यतस्द्रितः। य पर्व घर्तते राजन स राजा धर्मनिश्चितः ॥ १६ ॥

कुन्तीनन्दन । अतः तुम भी प्रयतपूर्वक इस धर्मका पालन करो । जो क्षत्रियनरेश राज्यसिंहासनपर स्थित हो अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोको सदा अपने अधीन रखता है। प्रिय और अप्रियको समानदृष्टिसे देखता है। यश्रुष्ठे वचे हुए अन्नका भोजन करता है। शास्त्रोके यथार्थ रहस्यको जानता है। दुर्होका दमन और साधु पुरुषीका पालन करता है। समस्त प्रजाको धर्मके सार्गमे स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूल बर्ताव करता है, बुद्धावस्थामें राजलश्मीको पुत्रके अधीन करके वनमें जाकर जंगली फल मुलोंका आहार करते हुए जीवन बिताता है तथा

वहाँ भी शास्त्र-अवणसे ज्ञात हुए शास्त्रविहित कर्मोंका आलस्य छोडकर पालन करता है। ऐसा वर्ताव करनेवाला वह राजा ही धर्मको निश्चितरूपसे जानने और माननेवाला है॥ तस्यायं च परदचैव लोकः स्यात सफलोदयः ।

निर्वाणं हि सुदुष्प्राप्यं वहुविष्नं च मे मतम् ॥ १७॥

उसका यह लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि सन्यासके द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर एव दुर्लम है। क्योंकि उसमें बहुत से विध्न आते है ॥ १७॥

धर्ममनुकान्ताः सत्यदानतपःपराः । कामकोधविवर्जिताः ॥ १८॥ आनुशंस्यगुणैर्युकाः प्रजानां पालने युक्ता धर्ममुक्तममास्थिताः। गोब्राह्मणार्थे युध्यन्तः प्राप्ता गतिमन्तमाम् ॥ १९ ॥

इस प्रकार घर्मका अनुसरण करनेवाळे, सत्य, दान और तपमे सलग्त रहतेवाले। दया आदि गुणोंसे युक्तः काम-कोध आदि दोषोसे रहितः प्रजापालनपरायणः उत्तम धर्मसेनी तथा गौओं और ब्राह्मणोकी रक्षाके लिये युद्ध करनेवाले नरेशोंने परम उत्तम गति प्राप्त की है।।१८-१९॥

एवं रुद्राः सवसवस्तथाऽऽदित्याः परंतप। साध्या राजर्षिसंघाश्च धर्ममेतं समाधिताः। अप्रमत्तास्ततः स्वर्गे प्राप्ताः पुण्यैः स्वकर्मभिः ॥ २० ॥

श्वत्रओंको सताप देनेवाले युधिष्ठिर । इसी प्रकार रहः वसुः आदित्यः साध्यगण तथा राजर्विसमृहोने सावधान होकर इस धर्मका आश्रय लिया है। फिर उन्होंने अवने पुण्यकर्मी-द्वारा खर्गलोक प्राप्त किया है ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपूर्वणि राजधर्मानुशासनपूर्वणि देवस्थानवाक्ये एकविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमें देवस्यानवाक्यविषयक इक्कोसमाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २९ ॥

# द्वाविंशोऽध्यायः

क्षत्रियधर्मकी प्रशंसा करते हुए अर्जुनका पुनः राजा युधिष्ठिरको समझाना

वैशम्पायन उवाच अस्मिन्नेवान्तरे वाक्यं पुनरेवार्जुनोऽब्रबीत्। निर्विण्णमनसं स्थेष्टमियं भ्रातरमस्यतम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं - जनमेजय ! इसी बीचमें देवस्थानका भाषण स्मास होते ही अर्जुनने खिन्नचित्त होकर बैठे हुए तथा कभी धर्मसे च्युत न होनेवाले अपने वड़े माई यधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा--- [] १ []

क्षत्रधर्मेण धर्मह प्राप्य राज्यं सुदुर्लेभम्। जित्वा चारीन् नरश्रेष्ठ तप्यते कि भृशं भवान् ॥ २ ॥

धर्मके ज्ञाता नरश्रेष्ठ ! आप क्षत्रियधर्मके अनुसार इस परम दुर्लम राज्यको पाकर और शत्रुओंको जीतकर इतने अधिक संतप्त क्यों हो रहे हैं ! !! २ !!

क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं मतम्।

क्षत्रधर्ममनुसर ॥ ३ ॥ वहभियंशैः विशिष्यं

भाहाराज । आप क्षत्रियधर्मको सारण तो कीजिये। छत्रियोंके लिये संग्राममें मर जाना तो बहुसंख्यक यजींसे भी वढ़कर माना गया है ॥ ३ ॥

व्राह्मणानां तपस्त्यागः प्रेत्य धर्मविधिः स्मृतः । क्षत्रियाणां च निधनं संद्रामे विहितं प्रभो ॥ ४ ॥

'प्रमो | तप और त्याग ब्राह्मणोंके धर्म हैं, जो मृत्युके पश्चात् परलोकमे धर्मजनित फल देनेवाले हैं; क्षत्रियोंके लिये संग्रासमें प्राप्त हुई मृत्यु ही पारलैकिक पुण्यफलकी प्राप्ति करानेवाळी है ॥ ४॥

क्षात्रधर्मो महारौद्रः शस्त्रनित्य इति स्मृतः। वधक्ष भरतश्रेष्ठ काले शस्त्रेण संयुगे॥५॥ प्मरतश्रेष्ठ ! ह्यत्रियोंका धर्म बद्दा भयंकर है । उसमें सदा जास्तरे ही काम पहता है और समय आनेपर युद्धमें शास्त्रदारा उनका वध भी हो जाता है (अदाः उनके खिये गोक करनेका कोई कारण नहीं है ) || ५ || ज्ञाह्मणस्यापि चेद् राजन् क्षत्रधर्मेण वर्ततः ।

ब्राह्मणस्यापि चेद् राजन् क्षत्रधर्मेण वर्ततः। प्रशस्तं जीवितं छोके क्षत्रं हि ब्रह्मसम्भवम् ॥ ६ ॥

प्राजन् ! ब्राह्मण भी यदि क्षत्रियधर्मके अनुसार जीवन-निर्वाह करता हो तो लोकमें उसका जीवन उत्तम ही माना गया है; क्योंकि क्षत्रियकी उत्पत्ति ब्राह्मणवे ही हुई है॥६॥ न त्यागो न पुनर्यक्षो न तपो मनुजेश्वर। इत्रियस्य विधीयन्ते न प्रस्तोपजीवनम्॥ ७॥

नरेश्वर । धत्रियके लिये त्यागः यज्ञः तप और दूतरेके धनते जीवन-निर्वाहका विधान नहीं है ॥ ७ ॥ स भवान् सर्वधर्मक्षो धर्मात्मा भरतर्पम । राजा मनीपी निषुणो लोके दृष्टपरावरः ॥ ८ ॥

'मरतश्रेष्ठ ! श्राप तो सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाताः धर्मातमः राजाः मनीषीः कर्मकुञ्जल और स्वारमें आगे-पीक्टेकी स्व बार्तोषर इष्टि रखनेवाले हैं ॥ ८॥

त्यक्त्वा संतापजं शोकं दंशितो भव कर्मणि। क्षत्रियस्य विशेषेण हृदयं वज्रसंनिभम्॥ ९॥

'आप यह गोक संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कर्म करनेके लिये तैयार हो जाइये। क्षत्रियका हृदय तो विशेषरूपते वज्रके हुस्य कठोर होता है॥ ९॥

जित्वारीन् क्षत्रधर्मेण प्राप्य राज्यसकण्टकम्। विजितातमा मनुष्येन्द्र यज्ञदानपरो भव॥१०॥

'नरेन्द्र ! आपने क्षत्रियनमंके अनुसार शत्रुओको जीतकर निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है । अव अपने मनको बदामें करके यज और दानमें सल्वन हो जाइये ॥ १०॥

धकता ॥ १५॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधमोजुरासनपर्वणि अर्जुनवाक्ये द्वाविंद्योऽध्यायः ॥ २१ ॥ इस प्रकृर श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्रके अन्तर्गन राजपर्मीनुरासनपर्वमे अर्जुनवाक्यविषयक वार्रसर्वा अध्याय पूरा हुआ॥ २२॥

इन्द्रो वे ब्रह्मणः पुत्रः क्षत्रियः कर्मणाभवत् । इतिनां पापवृत्तीनां जघान नवतीर्नव ॥ ११ ॥ १देखिये, इन्द्र ब्राह्मणके पुत्र हैं, किंतु कर्मेरे क्षत्रिय हो

व्हाखन इन्द्र ब्राह्मणक पुत्र है। किंतु कमस क्षात्रय ही गये हैं। उन्होंने पापमें प्रवृत्त हुए अपने ही माईनन्छुओं (दैत्यों) मेंसे आठ सी दस व्यक्तियोंको पाद डाला ॥११॥

तचास्य कर्म पूज्यं च प्रशस्यं च विशास्पते । तेनेन्द्रत्वं समापेदे देवानामिति नः श्रुतम् ॥ १२ ॥

ध्यजानाथ । उनका वह कर्म पूजनीय एवं प्रशंसाके योग्य माना गया । उन्होंने उसी कर्मसे देवेन्द्रपद प्राप्त कर लिया, ऐसा हमने सुना है ॥ १२ ॥ स्य त्वं यक्षेप्रीहाराज यजस्व बहवक्षिणै: ।

स त्वं यश्चेर्महाराज यजस्व वहुदक्षिणैः। यथैवेन्द्रो मनुरयेन्द्र चिराय विगतज्वरः॥१३॥

'महाराज ! नरेन्द्र ! आंप भी इन्द्रके समान ही चिन्ता और चोकसे रहित हो दीर्घ कालतक बहुत-सी दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहिये ॥ १३॥

मा त्वमेवं गते किचिच्छोचेथाः क्षत्रियर्पंभ । गतास्ते क्षत्रधर्मेण श्रस्रपुताः परां गतिम् ॥ १४ ॥

ध्वित्रयशिरोमणे ! ऐसी अवस्थामें आप तिनक भी जोक न कीजिये ! युद्धमें मारे गये वे समी सीर सन्नियधर्मके अनुसार शक्तोंते पवित्र होकर परम गतिको प्राप्त हो यवे हैं ॥ १४ ॥

भवितन्यं तथा तच यद् वृत्तं भरतर्षभ । दिण्दं हि राजशार्दुछ न शक्यमतिवर्तितुम् ॥१५॥

'मरतश्रेष्ठ ! जो कुछ हुआ है। वह उसी रूपमें होनेवाला या । राजसिंह ! दैवके विधानका उच्छद्धन महीं किया जा सकता' ॥ १५ ॥

# त्रयोविंशोऽध्यायः

न्यासजीका शङ्ख और लिखितकी कथा सुनाते हुए राजा सुद्धम्मके दण्डधर्मपालनका महत्त्व सुनाकर सुधिष्ठिरको राजधर्ममें ही दृढ़ रहनेकी आज्ञा देना

वैशम्पायन उवाच

एवमुक्तस्तु कौन्तेयो गुडाकेशेन पाण्डवः। नोवाच किचित्तकौरन्यस्ततो द्वैपायनोऽब्रवीत्॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् । निहाबिजयी अर्जुनके ऐसा कहनेनर भी कुरुकुलनन्दन पाण्डुपुत्र कुन्तीकुमार युधिष्ठिर जब कुछ न बोले, तब हैपायन व्यासजीने इस प्रकार कहा।।

व्यास उवाच

वीभत्सोर्घचनं सौम्य सत्यमेतद् युधिष्ठिर । शास्त्रहष्टः परो धर्मःस्थितो गाईस्थ्यमाश्रितः ॥ २ ॥ न्यासजी बोलें —सीम्य युधिष्ठिर ! अर्जुनने जो बात कहीं हैं। वह ठीक है । शास्त्रोक्त परमधर्म ग्रहस्य-आभमका ही आश्रय लेकर टिका हुआ है ॥ २ ॥

स्त्रधर्मे चर धर्मेश यथाशास्त्रं यथाविधि। न हि गार्हेस्थ्यमुन्सुन्य तवारण्यं विधीयते॥ ३ ॥

. धर्मच थुधिष्ठर ! तुम शास्त्रके कथनानुधार विधिपूर्वक स्वधर्मका ही आचरण करो । तुम्हारे लिये ग्रहस्य-आश्रमको छोड़कर बनमें जानेका विधान नहीं है ॥ ३ ॥ ग्रहस्यं हि सदा देवाः पितरोऽतिथयस्तथा । 3000

भृत्याश्चेवोपजीवन्ति तान् भरस्व महीपते ॥ ४

पृथ्वीनाय ! देवता, पितर, अतिथि और भूत्याण खदा गृहस्थका ही आश्रय केकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अदः तुम उनका भरण-पोपण करो ॥ ४ ॥ वयांसि पश्चक्षेत्र भूतानि च जनाधिय । गृहस्थेरेच धार्यन्ते तस्माच्छेष्टो गृहाश्चमी ॥ ५ ॥

जनेश्वर ! पशुः, गश्ची तथा अन्य प्राणी भी राह्स्वॉवे ही पालित होते हैं। अतः राहस्य ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५ ॥ सोऽयं चतुर्णामेतेषामाश्रमाणां दुराचरः। तं चराद्य विधि पार्थे दुश्चरं दुर्वलेन्द्रियैः॥ ६ ॥

युधिष्ठिर ! चारों आश्रमोमे यह एहस्शाश्रम ही ऐसा है। जिसका ठीक ठीक ठीक पालन करना बहुत कठिन है। जिनकी इन्टियों दुर्वल हैं। उनके द्वारा गृहस्थ-धर्मका आन्वरण दुष्कर है। तुम अब उसी दुष्कर धर्मका पालन करो।। ६।। जेदबान च ते कृत्सनं तपश्चाचरित महत्। पितृपैतामहं राज्य धुर्यवद् बोद्धमहैसि॥ ७ ॥

तुम्हें वेदका पूरा-पूरा जान है, तुमने बड़ी भारी तपस्या की
है। इसल्यि अपने पिता-पितामहोके इस राज्यका भार तुम्हे
एक धुरन्यर पुरुषकी भाँति बहन करना चा हये॥ ७॥
तपो यञ्चसाथा विद्या भैक्ष्यमिन्द्रियसंग्रमः।
ध्यानमेकान्तर्शाल्यां तुष्टिक्षीनं च शक्तितः॥ ८॥
व्राह्मणानां महाराज चेष्टा संसिद्धिकारिका।

महाराज ! तपः यकः विधाः मिक्षाः इन्द्रियसंयमः ध्यानः एकान्त-वासका स्वमानः स्तीप और यथाशक्ति शास्त्रज्ञान—ये सन गुण तथा चेष्टार्ए ब्राह्मणोके लिये सिद्धि प्रदान करने-वाली है ॥ ८ है ॥

शिवाणां तु वक्ष्यामि तवापि विदितं पुनः ॥ ९ ॥
यश्रो विद्या समुन्थानमसंतोषः श्रियं प्रति ।
दण्डधारणमुग्रत्वं प्रजानां परिपाछनम् ॥ १० ॥
वेदशानं तथा छत्सनं तपः सुचरितं तथा ।
द्रविणोपार्जनं भूरि पात्रे च प्रतिपादनम् ॥ ११ ॥
प्रतानि राशां कर्माणि सुकृतानि विशाम्पते ।
इमं छोकममुं चैव साधयन्तीति नः श्रुतम् ॥ १२ ॥

प्रजानाय ! अब मै पुनः क्षत्रियों के घर्म बता रहा हूँ।
यद्यपि वह तुम्हे भी जात है । यज्ञ, विद्याम्याकः चात्रुऔपर
चढ़ाई करनाः राजलक्ष्मीकी प्राप्तिसे कभी सतुष्ट न होनाः दुष्टौको दण्ड देनेके लिये उद्यत रहनाः अत्रियतेजले सम्पन्न रहनाः,
प्रजाकी सब ओरते रक्षा कम्नाः समस्त वेदीका जान प्राप्त
करनाः तरः सदाचारः अथिक इन्योपार्जन और सत्यात्रको दान
देना-ये सब राजाओं के कर्म है, जो सुन्दर ढंगले किये खानेपर
उनके इहलोक और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं। ऐसा
हमने सुना है ॥ ९ -१२ ॥

एवां ज्यायस्त कौन्तेय दण्डधारणमुच्यते ।

वर्लं हि क्षत्रिये नित्यं वले दण्डः समाहितः॥ १३॥

कुन्तीनन्दन ! इनमे भी दण्ड घारण करना राजाका प्रधान धर्म वताया जाता है; क्योंकि छत्रियमें वळकी नित्य स्थिति है और वळमें ही दण्ड प्रतिष्ठित होता है ॥ १३ ॥ एता विचाःक्षत्रियाणां राजन् संसिद्धिकारिकाः। अपि गाथामिमां चापि वृहस्पतिरगायत ॥ १४॥

राजन् ! ये विद्याएँ (धार्मिक क्रियाएँ) क्षत्रियोंको एदा थिद्धि प्रदान करनेवाली हैं। इस विषयमें वृहस्पतिजीने इस गायाका भी गान किया है।। १४॥ सूमिरेतौ निगिरित सर्पो विलश्यानिय। राजानं चाबिरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्॥१५॥

्जेते सॅप विलमें रहनेवाले चूहे आदि जीवोंको तिगल जाता है। उसी प्रकार विरोध न करनेवाले राजा और परदेशमें न जानेवाले ब्राह्मण-इन दो व्यक्तियोंको भूमि निगल जाती है॥ सुद्युक्तश्चापि राजिंधः श्रूयते दण्डधारणात्। प्राप्तवान् परमां सिद्धिं दक्षः प्राचेतसो यथा॥ १६॥

सुना जाता है कि राजिं सुनुम्मने दण्डधारणके द्वारा ही प्रचेताकुमार दक्षके समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली॥

#### युधिष्ठिर उवाच

भगवन् कर्मणा केन सुद्युम्नो चसुधाधिपः। संसिद्धिं परमां प्राप्तःश्रोतुभिच्छामि तं चृपम् ॥ १७ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—मगवत । पृथिवीपति युगुमने कित कमेरी परम सिद्धि प्राप्त कर छी थी। मैं उन नरेशका चरित्र युनना चाहता हूँ ॥ १७ ॥

#### व्यास उवाच

थञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । शङ्खश्च लिखितथास्तां भ्रातरौ संशितवतौ ॥ १८ ॥

ज्यासजीने कहा — युधिष्ठिर । इत विषयमें लेग इत प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं — शङ्क और लिखित नामबाले दो भाई थे। दोनों ही कठोर मतका पालन करने बाले तपस्वी थे ॥ १८ ॥

तयोरावसथावास्तां रमणीयौ पृथक् पृथक् । नित्यपुष्पफळेर्चृक्षेरुपेतौ वाहुदामनु ॥ १९ ॥

बाहुदा नदीके तटपर उन होनोके अलग-अलग परम सुन्दर आश्रम थे, जो सदा फल-फूलेंसे लदे रहनेवाले वृक्षींसे सुशोभित थे ॥ १९॥

ततः कदाचिल्छिलितः राङ्कस्याश्रममागतः। यद्दच्छयाय राङ्कोऽपि निष्कान्तोऽभवदाश्रमात्॥२०॥ एक दिन लिखित राङ्कके आश्रमपर आये। दैवेन्छारे

चक्क भी उसी समय आश्रमसे बाहर निकल गये थे ॥ २०॥ सोऽभिगम्याश्रमं श्रातुः चक्क्षस्य लिखितस्तदः । फलानि पातयामास सम्यक्परिणतान्युत् ॥ २१॥ तान्युपादाय विस्तन्धो भक्षयामास स द्विजः ।

माई शक्क आश्रममे जाकर लिखितने खूव पके हुए बहुत-से फल तोड़कर गिराये और उन सबको लेकर वे ब्रह्मर्षि वडी निश्चिन्तताके साथ खाने छगे ॥ २१% ॥ तसिश्च भक्षयत्येच राङ्कोऽप्याश्रममागतः॥ २२॥ भक्षयन्तं तु तं दृष्टा राङ्को भातरमञ्जीत्। कुतः फळान्यवाप्तानि हेतुना केन खादस्य ॥ २३ ॥

वे खाही रहे थे कि शक्त भी आश्रमपर छीट आये। भाइको फल खाते देख शक्कने उनसे पूछा-प्रामने ये फल कहाँसे प्राप्त किये हैं और किस लिये तुम इन्हें खा रहे हो !'॥

सोऽव्रवीद् भ्रातरं ज्येष्ठमुपस्त्याभिवाद्य च । पद्य गहीतानि संयेति प्रहसन्निव ॥ २४ ॥

लिखितने निकट जाकर वहें भाईको प्रणाम किया और हॅसते हुए-ते इस प्रकार कहा- भैया ! मैने ये फल यहींसे लिये हैं। ॥ २४ ॥

तमञ्जीत तथा शङ्कस्तीवरोपसमन्बितः। इतेयं त्वया क्रतमिदं फलान्याददता खयम् ॥ २५॥ तब शङ्कते तीत्र रोपमें भरकर कहा-- 'तुमने मुझसे पूछे

विना खब ही फल लेकर यह चोरी की है ॥ २५॥ गच्छ राजानमासाद्य खकर्म कथयस्य वै। धद्तादानमेवं हि कृतं पार्थिवसत्तम ॥ २६ ॥ स्तेनं मां त्वं विदित्वा च खधर्ममनुपालय। शीवं धारय चौरस्य मम दण्डं नराधिष ॥ २७ ॥

'अतः तुम राजाके पास जाओ और अपनी करतृत उन्हे कह धुनाओ । उनसे कहना-- 'नृपश्रेष्ठ । मैने इस प्रकार विना दिये हुए फल ले लिये हैं। अतः मुझे चोर समझकर क्षपने वर्मका पालन कीजिये । नरेशर ! चोरके लिये जो नियत दण्ड हो। वह शीघ मुझे प्रदान कीजिये''॥ २६-२७ ॥

इत्युक्तस्तस्य यचनात् सुद्धस् स नराधिपम् । अभ्यगच्छन्महावाहो लिखितः संशितवतः ॥ २८॥

महावाही ! बडे भाईके पेसा कहनेपर उनकी आजासे कठोर वतका पालन करनेवाले लिखित मुनि राजा सुद्यम्नके पास गये ॥ २८॥

सुद्यमस्त्वन्तपालेभ्यः श्रुत्वा लिखितमागतम् । अभ्यगच्छत् सहामात्यः पद्धश्वामेव अनेश्वरः ॥ २९ ॥

बुद्मनने दारपाळोंसे जद यह सुना कि लिखित सुनि आये हैं तो वे नरेश अपने मन्त्रियोंके साथ पैदल ही उनके निकट गये ॥ २९॥

तमद्रवीत् समागस्य स राजा धर्मवित्तमम् । किमागमनमाचस्य भगवन् कृतमेव तत्॥ ३०॥

राजाने उन धर्मज मुनिसे मिलकर पूछा—ध्यावन ! आपका ग्रुमागमन किस उद्देश्यसे हुआ है ? यह बताइये और उसे पूरा हुआ ही समझिये ॥ ३० ॥

प्यमुक्तः स विप्रविः सुद्यस्मिद्मव्यति।

प्रतिश्रत्य करिष्येति श्रत्वा तत् कर्तुमर्हसि ॥ ३१ ॥

उनके इस तरह कहनेपर विप्रपि लिखितने सुद्यम्नसे यी कहा—'राजन् ! पहले यह प्रतिश कर लो कि 'हम करेंगे' उसके बाद मेरा उद्देश्य सनो और सनकर उसे तत्काल प्राकरो ॥ ३१ ॥

मनुजर्षभ । अतिस्रप्रांति ग्रहणा फलानि भक्षितानि महाराज तत्रमां शाधि मा चिरम् ॥ ३२॥

प्तरश्रेष्ठ ! मैने वर्ड भाईके दिये विना ही उनके वर्गीचेसे फल लेकर खा लिये हैं। महाराज । इसके लिये मुझे शीध दण्ड दीजिये ।। ३२ ॥

सुद्रम उवाच

प्रमाणं चेन्मतो राजा भवतो दण्डधारणे। अनुकायामपि तथा हेतुः स्याद् ब्राह्मणर्पभ ॥ ३३ ॥

सुद्यस्तने कहा-ब्राह्मणशिरोमणे ! यदि आप दण्ड देनेमें राजाको प्रमाण मानते हैं तो वह क्षमा करके आपको छीट जानेकी आजा दे दे। इसका भी उसे अधिकार है ॥३३॥

स भवानभ्यनुहातः गुचिकमी महावतः। ब्रहिकामानतोऽन्यांस्त्वं करिण्यामि हि ते वचः॥ ३४ ॥

आप पवित्र कर्म करनेवाले और महान् वतधारी हैं। भैने अपराचको क्षमा करके आपको जानेकी आजा दे दी। इसके सिवा, यदि दूसरी कामनाएँ आपके मनमें ही तो उन्हें वताइये। मैं आपकी आज्ञाका पाळन करूँगा ॥ ३४ ॥

व्यास उवाच

संछन्द्यमानो ब्रह्मर्षिः पार्थिवेन महात्मना । नान्यं स वरयामास तसाद् दण्डाहते वरम् ॥ ३५ ॥

व्यासजीने कहा-महामना राजा सुयुम्नके वारंवार आग्रह करनेपर भी ब्रह्मचि लिखितने उस दण्डके सिवा दूसरा कोई वर नहीं मॉगा ॥ ३५॥

ततः स पृथिवीपालो लिखितस्य महात्मनः। करौ प्रच्छेदयामास धृतदण्डो जगाम सः॥ ३६॥ तत्र उन भूपाळने महामना लिखितके दोनों हाथ कटवा

दिये । दण्ड पाकर लिखित बहाँसे चले गये ॥ ३६ ॥

स गत्वा भ्रातरं शङ्खमार्तरूपोऽव्रवीदिदम्। दुर्वसेमेवांस्तत् क्षन्त्रमहीत ॥ ३७॥ धृतदण्डस्य अपने माई शङ्कके पास जाकर लिखितने आर्त होकर कड़ा-भैया ! मैने दण्ड पा लिया ! मुझ दुईदिके उस

अपराधको आप क्षमा कर दें'॥ ३७॥

शङ्ख उवाच

न कुप्ये तव धर्मक न त्वं दूषयसे मम। सुनिर्मेलं कुलं ब्रह्मन्नसिञ्जगति विश्वतम्। धर्मस्तु वे व्यतिकान्तस्तवस्ते निष्कृतिः कृता॥ ३८॥

राङ्क बोळे—धर्मज । मै तुमपर कुपित नहीं हूं । सुम मेरा कोई अपराध नहीं करते हो । ब्रह्मन् ! हम दोनीका क्रल इस जगत्में अत्यन्त निर्मल एवं निष्कलङ्क रूपमें विख्यात है। तुमने धर्मका उल्लङ्घन किया थाः अतः उद्योका क्यों नहीं कर दिया १॥४३॥ प्रायक्षित किया है॥३८॥

श्रायाश्रम क्या ह ॥ २८ ॥

त्वं गत्वा वाहुदां शीव्रं तर्पयस्व यथाविधि । देवानृर्पत् विवृंश्चैवं मा चाधर्मे मनः कृथाः ॥ ३९ ॥

अत द्वम गीव्र ही बाहुदा नदीके तटपर जाकर विधि-पूर्वक देवताओं, भ्रृपियों और पितरोंका तर्पण करो। सविष्यसे फिर कमी अधर्मकी ओर सन न छे जाना ॥ ३९॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा शङ्खस्य लिखितस्तदा । अवगाह्यापगां पुण्यामुदकार्थं प्रचक्रमे ॥ ४० ॥ प्रादुरास्तां ततस्तस्य करी जल्जसंनिमौ ।

शङ्किती वह बात सुनकर लिखितने उस समय पिवन नदी बाहुदामें रुनान किया और पितरोंका तर्पण करनेके लिये चेष्टा आरम्म की। इतनेहींमें उनके कमल सहग सुन्दर दो हाथ प्रकट हो गये॥ ४०%॥

ततः स विस्मितो भ्रातुर्दर्शयामासतौ करौ॥ ४१॥ ततस्तमव्यीच्छङ्घस्तपसेदं इतं मया। मा च तेऽत्र विशङ्काभृद् दैवमत्र विधीयते॥ ४२॥

तदनन्तर लिखितने चिकित होकर अपने भाईको वे दोनो हाथ दिखाये। तब शङ्काने उनसे कहा—भाई। इस विषयमे तुम्हे शङ्का नहीं होनी चाहिये। मैने तपस्पाते तुम्हारे हाथ उत्पन्न किये हैं। यहाँ दैवका विधान ही एफल हुआहैं।

लिखित उवाच

र्कि तु नाहं त्वया पूतः पूर्वमेव महाद्युते। यस्य ते तपसो वीर्यमीदशं द्विजसत्तम्॥ ४३॥

तब लिखितने पूछा—महातेजस्वी द्विजश्रेष्ठ ! जब भापकी तपस्याका ऐसा बल है तो आपने पहले ही मुझे पवित्र शह्व उवाच

एवमेतन्मया कार्यं नाहं दण्डधरस्तव। स च पूतो नरपतिस्त्वं चापि पितृभिः सह॥ ४४॥

राङ्ख बोळे—भाई ! यह ठीक है। मै ऐसा कर ककता या; परतु मुझे तुम्हे दण्ड देनेका अधिकार नहीं है। रण्ड देनेका कार्य तो राजाका ही है। इस प्रकार दण्ड देकर राजा सुद्धुम्न और उस दण्डको स्त्रीकार करके तुम पितरींसिहत पवित्र हो गये॥ ४४॥

व्यास उवाच

स राजा पाण्डवश्रेष्ठ श्रेयान् वै तेन कर्मणा। प्राप्तवान् परमां सिद्धि दक्षः प्राचेतसो यथा॥ ४५॥

व्यासजी कहते हैं—पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठर ! उस दण्ड-प्रदानरूपी कमेरी राजा पुद्यम्न उच्चतम पदको प्राप्त हुए । उन्होंने प्रचेवाओंके पुत्र दक्षकी मॉति पर्म लिद्धि प्राप्त की थी ॥ ४५ ॥

एष धर्मः क्षत्रियाणां प्रजानां परिपालनम् । उत्पथोऽन्यो महाराज मा साशोके मनः क्षथाः ॥ ४६॥

महाराज ! प्रजाजनींका पूर्णरूपे पालन करना ही अत्रियोंका ग्रुख्य धर्म है। दूसरा काम उसके लिये कुमार्गके द्वरूप है; अतः तुम मनको शोकमे न हुवाओ ॥ ४६ ॥ आतुरस्य हितं वाक्यं श्रुणु धर्मक स्त्रम । दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मों न मुण्डमम् ॥ ४७॥

धर्मके जाता सत्पुरुष 1 तुम अपने भाईकी हितकर बात सुनो । राजेन्द्र ! दण्ड-घारण ही क्षत्रिय-धर्मके अन्तर्गत है। मूँड् ग्रुडाकर संन्यासी बनना नहीं ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ज्यासवाक्ये त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिववेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनवर्धमें न्यासवाक्यविषयक तेईसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३ ॥

# चतुर्विंशोऽध्यायः

#### च्यासजीका युधिष्ठिरको राजा हयग्रीवका चरित्र सुनाकर उन्हें राजोचित कर्तच्यका पालन करनेके लिये जोर देना

वैशम्पायन उवाच

पुनरेच महर्षिस्तं कृष्णद्वैपायनो मुनिः। अजातराञ्जं कौन्तेयमिदं वचनमज्ञवीत्॥१॥ वैदारपायनजी कहते हैं—जनमेजय ! शीकृष्ण-

वैद्यास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! श्रीकृष्ण-हैपायन महिषे व्यासजीने अजातशतु कुन्तीकुमार युधिष्ठिरसे पुनः इस प्रकार कहा—॥ १॥ ' अरण्ये वसतां तात श्रातृणां ते मनस्विनाम् । मनोरथा महाराज ये तत्रासन् युधिष्ठिर ॥ २॥ तानिमे भरतश्रेष्ठ प्राप्तुवन्तु महारथाः।

'तात | महाराज सुधिष्ठिर | बनमें रहते समय तुम्हारे

मनस्वी भाइगैंके मनमें जोजो मनोरय उत्तव हुए थे, भरत-बेष्ठ | उन्हें ये महारथी बीर प्राप्त करे ॥ २५ ॥ प्रशायि पृथिवीं पार्थ ययातिरिव नाहुषः ॥ ३ ॥ अरुप्ये दुःखचसतिरनुभूता तपस्विभिः । दुःखस्यान्ते नरव्यात्र सुखान्यनुभवन्तु वै॥ ४ ॥

'कुन्तीनन्दन ! तुम नहुषपुत्र ययातिके समान स्त पृथिवीका पाठ्य करो । तुम्हारे इन तपस्वी भाइयोने वनवानः के समय बढ़े दुःख उठाये हैं । नरव्याव ! अब ये उस दुःख-के दाद सुखका अनुमव करें ॥ ३-४ ॥ धर्ममर्थे च कामं च श्रातिभः सह भारत । अनुभूय ततः पश्चात् प्रस्थातासि विशाग्पते ॥ ५ ॥ 'भरतनन्दन ! प्रजानाय ! इस समय माइयोंके साय तुम धर्म, अर्थ और कामका उपभोग करो । पीछे वनमे चेळे जाना ॥ ५ ॥

चळ जाता ॥ ५ ॥ अर्थिनां च पितृणां च देवतानां च भारत । आसुण्यं गच्छ कौन्तेय तत् सर्वे च करिष्यसि ॥ ६ ॥

भरतनन्दन । कुन्तीकुमार । पहुळे याचकों जितरों और देवताओंके ऋणसे उज्जूण हो छो, फिर वह सब करना ॥६॥

सर्वमधाश्वमेधाश्यां यजस्य कुरुनन्दन । ततः पश्चात्महाराज गमिष्यसि परां गतिम् ॥ ७ ॥ 'कुरुनन्दन ! महाराज ! पहले सर्वमेध और अश्वमेध

यज्ञेंका अनुष्ठान करो । उससे परम गतिको प्राप्त करोगे॥०॥ भ्रातृंश्च सर्वान् प्रतुभिः संयोज्य बहुदक्षिणैः । सम्प्राप्तः कीर्तिमनुकां पाण्डवेय भविष्यसि ॥ ८ ॥

पाण्डुपुत्र । अपने समस्तभाइयोंको बहुत-सी दक्षिणावाले यज्ञोंमें लगाकर तुम अनुरम कीर्ति प्राप्त कर लोगे ॥ ८ ॥ विद्यस्ते पुरुषन्याम् वचमं कुरुसत्तम । श्रृणुप्तैवं थथा कुर्वेन् न धर्माच्च्यवसे सृष् ॥ ९ ॥

क्तुवशेष्ठ ! पुरुषिंद्द नरेश्वर ! मै तो तुम्हारी वात समझता हूं । अब तुम मेरा यह वचन छुनोः जिसके अनुसार कार्य करनेपर धर्मवे च्युत नहीं होओंगे ॥ ९ ॥ ध्याददानस्य विजयं विद्यहं च युधिष्ठिर । समानधर्मकुदाळाः स्थापयन्ति नरेश्वर ॥ १०॥

प्राजा युधिष्ठिर ! विषम माक्ष्ये रहित धर्ममें कुगळ पुरुष विजय पानेकी इच्छावाळे राजाके ळिये संमामकी ही स्थापना करते हैं ॥ २० ॥

(प्रत्यक्षमनुमानं च उपमानं तथाऽऽगमः। धर्यापितस्तर्यतिहां संदायो निर्णयस्तथा॥ धाकारो हीद्वितस्त्रेव गतिश्रेष्टा च भारत। प्रतिष्ठा चैव हेतुश्च ष्टप्रान्तोपनयी तथा॥ उक्तं निगमनं तेपां प्रमेयं च प्रयोजनम्। पतानि साधनान्याहुर्वहुर्वग्रंप्रसिद्धये॥

'मरतनन्दन | प्रत्यक्षः अनुमानः उपमानः आगानः अर्था-पत्तिः ऐतिहाः धरायः निर्णयः आकृतिः सकेतः यतिः चेद्यः प्रतिक्षाः हेद्यः उदाहरणः उपनय और निरामन—हन स्वका प्रयोजन है प्रमेयकी सिद्धि । बहुतन्ते वर्गोकी प्रसिद्धिके छिये इन स्वको साधन वताया गया है ॥ प्रत्यक्षमनुमानं च सर्वेषां योनिरिष्यते । प्रमाणको हि सन्नोति दण्डनीतौ विचक्षणः ॥ अप्रमाणवतां नीतो दण्डो हन्यान्महीपतिम् ।)

'इनमेंसे प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो समीके लिये निर्णयके आधार माने गये हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणींको ज्ञाननेवाला पुरुष दण्डनीतिमें कुशल हो सकता है। जो प्रमाणहून्य हैं,

उनके द्वारा प्रयोगमे लाया हुआ दण्ड राजाका विनाश कर सकता है।।

देशकाळप्रतीक्षी यो दस्यून् मर्पयते नृपः। शास्त्रजां वुद्धिमास्थाययुज्यते नैनसा हि सः॥ ११॥

्देश और काळकी प्रतीक्षा करनेवाळा जो राजा शास्त्रीय बुद्धिक आश्रय ले छुटेरोंके अपराधको धेर्वपूर्वक सहन करता है अर्थात् जनको दण्ड देनेमे जल्दी नहीं करता, समयकी प्रतीक्षा करता है, वह पापसे लिस नही होता ॥ ११ ॥ आदाय चल्लिपङ्भागं यो राष्ट्र नाभिरक्षति ।

आदाय चळिपड्भागं यो राष्ट्रं नाभिरक्षति । प्रतिग्रज्ञति तत् पापं चतुर्थोद्दोन भूमिपः ॥ १२ ॥ 'जो प्रजाकी आयका छटा भाग करके रूपमें लेकर भी

ं जो प्रजाकी आयका छटा माग करके रूपमें छेकर भी राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता है। वह राजा उसके चौयाई पापको मानो ब्रहण कर छेता है॥ १२॥ निवोध च यथाऽऽतिष्ठन् धर्माञ्च च्यवते ग्रुपः।

निवोध च यथाऽऽतिष्ठन्धर्मात्रच्यवते सुपः। निम्नहाद्धर्मशास्त्राणामनुरुद्धयत्रपेतभीः ॥१३॥

भेरी वह बात सुनोः जिसके अनुसार चलनेवाला राजा धर्मते भीचे नहीं गिरता । धर्मशालीकी आशाका उल्लिब् करनेसे राजाका पतन हो जाता है और यदि धर्मशालका अनुसरण करता है तो वह निर्भय होता है ॥ १३ ॥ कामक्रोधावनाहत्य पितेन समदर्शनः । धास्त्रजां सुद्धिमास्थाय सुन्यते नैनसाहि सः ॥ ६४॥ भो कामऔर क्रोधकी अबहेलना करके शास्त्रीय विधिका

आ काम आर फाबका अवस्थान करक साह्याय । वाबका आश्रय छ सर्वत्र पिताके समान सम्हष्टि रखता है) वह कभी पापसे खित नहीं होता ॥ १४॥

दैचेनाम्याहतो राजा कर्मकाळे महाद्युते। न साधयति यत् कर्म न तत्राहुरतिकामम्॥१५॥ 'महावेजसी युधिष्ठिर। दैवका मारा हुआ राजा कार्य

नहरियस्त जुपाठि रियम स्ति हुआ राजा कार्य करनेके समय जिस कार्यको नहीं लिद्ध कर पाताः उसमें उसका कोई दोष या अपराध नहीं बताया जाता है ॥ १५ ॥ तरसा चुन्द्विपूर्वे चा निम्नाह्या एव इन्नदः। पापैः सह न संदृष्याद् राज्यं पण्यं न कारयेत् ॥१६॥

्ञानुओंको अपने यल और द्विदिसे काबूमें कर ही लेना चाहिये। पापियोंके साथ कभी मेल नहीं करना चाहिये। अपने राज्यको बाजारका सौदा नहीं बनाना चाहिये॥ १६॥ शूराख्यायीख्य सत्कार्यो विद्यांसख्य युधिष्ठिर। गोमिनो धनिनक्ष्येव परिपाल्या विशेषतः॥ १७॥

'शुषिष्ठिर ! ग्रुरविरिं, श्रेष्ठ पुरुषों तथा विद्वानोंका सत्कार करना बहुत आवश्यक है । अधिक-पे-अधिक गौएँ रखनेवाले धनी वैश्योंकी विशेषरूपसे रखा करनी चाहिये ॥ १७ ॥

व्यवहारेषु धर्मेषु योक्तव्याश्च वहुश्रुताः । ( प्रमाणका महीपाळ न्यायशास्त्रावळिन्वनः । वेदार्थतत्त्वविद् राजस्तर्कशास्त्रवहुश्रुताः ॥ मन्त्रे च व्यवहारे च नियोक्तव्या विजानता ।

1

्जो बहुन विद्वान् हों, उन्होंको धर्म तथा शासन-कार्योमें लगाना चाहिये। भुपाल ! जो प्रमाणोंके शाता, न्यायशाल-का अवलम्बन करनेवाले, वेदोके तस्वज्ञ तथा तर्कशालके बहुश्रुत विद्वान् हों, उन्हींको विज्ञ पुरुष मन्त्रणा तथा शासन-कार्यमे लगाये !!

तर्कशास्त्रकृता चुद्धिर्धर्मशास्त्रकृता चया॥ दण्डनीतिकृता चैव वैस्त्रोक्यमपि साध्येत्।

'तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दण्डनीतिष्ठे प्रभावित हुई हुद्वि तीनों छोक्षेक्षी भी सिद्धि कर सकती है ॥ नियोज्या चेदतत्त्वक्षा यक्षकर्मस्तु पार्थिव ॥ चेदक्षा ये चशास्त्रकास्ते च राजम् सुवुद्धयः।

(राजन् । भूपाल । जो वेदोंके तत्त्वज्ञः वेदज्ञः शास्त्रस्र बया उत्तम शुद्धिते सम्पन्न हों। उन्हे यज्ञकमोर्मि नियुक्तः करना चाडिये॥

जारुजा आन्वीक्षिकीत्रयीवार्तादण्डनीतिषु पारगाः । ते तु सर्वत्र योकज्यास्ते च बुद्धेः परं गताः ॥) गुणयुक्तेऽपि नैकस्मिन् विश्वसेत विचक्षणः ॥ १८ ॥

'आन्बीक्षिकी ( वेदान्त ), वेदनयी, वार्ता तथा दण्ड-नीतिके जो पारंगत विद्वान् हीं, उन्हें सभी कार्योमें नियुक्त करना चाहिये; न्योंकि वे बुद्धिकी पराकाश्वको पहुँचे हुए होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुणवान् नयो न हो, विद्वान् पुरुपको उत्तपर विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥ अरक्षिता दुर्विनीतो मानी स्तब्धोऽभ्यस्यकः । एनसा युज्यते राजा दुर्वान्त हति चोच्यते ॥ १९ ॥

भ्जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, जो उद्दर्ध, मानी, अकड़ रखनेवाला और दूसरोंके दोष देखनेवाला है, वह पापते सयुक्त होता है और लोग उसे दुर्दान्त कहते हैं ॥१९॥ येऽरक्ष्यमाणा हीयन्ते सेंवेनाभ्याहता नृप। तस्करेश्चापि हीयन्ते सर्च तद् राजिकिल्विषम् ॥२०॥

"नरेश्वर ! जो लोग राजाकी ओरसे सुरक्षित न होनेके कारण अनाकृष्टि आदि देवी आपत्तियाँसे तथा चौरोंके उपद्रव-से नष्ट हो जाते हैं, उनके इस विनाशका सारा पाप राजाको ही लगता है ॥ २० ॥

सुमन्त्रिते सुनीते च सर्वतश्चोपपादिते । पौरुपे कर्मणि इते नास्त्यधर्मो युधिष्ठिर ॥ २१ ॥

्युधिष्ठिर ! अच्छी तरह मन्त्रणा की गयी हो। सुन्दर नीतिसे काम लिया गया हो और सन ओरते पुरुषार्थपूर्वक प्रयत्न किये गये हों ( उस अवस्थामें यदि प्रजाको कोई कष्ट हो जाय ) तो राजाको उसका पाप नहीं लगता ॥ २१ ॥ विच्छिद्यन्ते समारच्धाः सिन्द्रन्यन्ते चापि दैवतः । इते पुरुषकारे तु नैनः स्पृशति पार्थिवम् ॥ २२ ॥ अतरम्म किये दूप कार्य दैवकी प्रतिकृलताचे नष्ट हो

श्वारम्भ किये हुए कार्य दैवकी प्रतिकृलताचे नष्ट हो
 जाते हैं और उसके अनुकृल होनेपर खिद भी हो जाते हैं;

परंतु अपनी ओरले (ययोचित) पुरुपार्यं कर देनेपर (यदि कार्यकी लिखि नहीं भी हुई तो ) राजाको पापका स्पर्ग नहीं प्राप्त होता है ॥ २२॥

अत्र ते राजशार्द्रेल वर्तियेष्ये कथामिमाम्। यद् वृत्तं पूर्वराजवेंहैंयत्रीवस्य पाण्डव॥२३॥

प्याजिंद्य पाण्डुकुमार ! इस विषयो में तुम्हे एक कथा युना रहा हूँ, जो पूर्वकारुवर्ती राजिष हयग्रीवके जीवनका इत्तान्त है !! २३ !!

राष्ट्रम् हत्या हतस्याजौ शूरस्यानिलप्टकर्मणः। असहायस्य संग्रामे निर्जितस्य युधिष्ठिरः॥२४॥

'हयग्रीन बड़े चर्सवीर और अनायात ही महान् कर्म करनेवाले थे । युधिष्ठिर ! उन्होंने युद्धमें शतुओंको मार गिराया या; परतु पीछे असहाय हो जानेपर ने सम्राममें परास्त हुए और शतुओंके हाथसे मारे गये ॥ २४ ॥

यत् कर्म वै निम्महे शात्रवाणां योगश्चाध्यः पाळने मानवानाम् । छत्वा कर्म प्राप्य कीर्तिस युद्धाद् वाजिग्रीवो मोदते स्काळोके ॥ २५॥

'उन्होंने शत्रुओंको परास्त करनेमें जो पराक्रम दिखाया याः मानवीय प्रजाके पालनमें जित श्रेष्ठ उद्योग एव एकामता-का परिचय दिया थाः वह श्रद्धत या । उन्होंने पुरुषार्थं करके युद्धते उत्तम कीर्ति पायी और इस समय वे राजा इयमीव स्वर्गलोकमें आनन्द भोग रहे हैं ॥ २५ ॥

संयुक्तात्मा समरेप्याततायी शास्त्रीहेळचो दस्युभिर्वध्यमानः। अभ्वय्रीवः कर्मशीळो महात्मा संसिद्धार्थो मोदते सर्गळोके॥ २६॥

ंवे अपने मनको वश्चमें करके समराक्षणमे इथियार लेकर शत्रुओंका वध कर रहे थे; परंतु डाकुओंने उन्हे अख-शक्किंचे छित्र-भिन्न करके मार डाला। इस समय कर्मपरावण महामनस्त्री इयमीव पूर्णमनोरथ होकर स्वर्गलोकमें आनन्द कर रहे हैं ॥ रह ॥

धनुर्यूपो रशना ज्या शरः छुक् स्रुवः खद्गो रुधिरं यत्र चाज्यम् । रथो वेदी कामगो युद्धमन्नि-श्चातुर्होत्रं चतुरो वाजिमुख्याः ॥ २७ ॥ हुत्वा तस्मिन् यक्षवहावथारीन् पापान्मुको राजसिंहस्तरस्वी । प्राणान् हुत्वा चावभृथे रणे स वाजिग्रीवो मोदते देवलोके ॥ २८ ॥ उनका धनुष ही यूप या, करधनी प्रवश्चाके समान यी,

बाण खुक् और तलबार खुवाका काम दे रही थी, रक्त ही धृतके तुल्य था, इन्छानुसार विन्तरनेवाला रथ ही वेदी था। युद्ध अपिन था और चारों प्रधान घोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों म्हास्तिन ये। इस प्रकार वे वेगशाली राजिंगेंह हमप्रीव उस यज्ञरूपी अपिनमें शत्रुजींकी आहुति देकर पापसे युक्त हो गये तथा अपने प्राणींको होमकर युद्धकी सम्प्रतिरूपी अवस्थरस्तान करके वे इस समय देवलोक्समें आगन्दित हो रहे हैं।। २७-२८।।

राष्ट्रं रक्षन् बुद्धिपूर्वं नयेन संत्यकातमा यहाराळो महातमा । सर्वार ळोकान् न्याप्य कीत्यां मनस्वी वाजिष्ठीको मोदते देवळोके ॥ २९ ॥ प्यत्र करना उन महामना नरेबका समाव बन गया था । वे नीविके द्वारा द्वारियुकें राष्ट्रकी रक्षा करते हुए व्यरिका

वे नीतिके द्वारा बुद्धिपूर्वेक राष्ट्रकी रक्षा करते हुए शरीरका परित्याग करके मनस्त्री हमग्रीव सम्पूर्ण जगतमें अपनी कीर्ति फैळाकर इस समय देवलोक्तमें आनन्दित हो रहे हैं ॥ २९ ॥ देवीं सिद्धि मानुषीं दण्डकीर्ति

द्या (साद मानुषा द्रपडनात योगन्यास्त्रैः पाळियत्वा महीं च । तस्माद् राजा धर्मशीलो महात्मा वाजिजीवो मोद्ते देवलोके ॥ ३० ॥ 'योग (कर्मविषयक उत्ताह) और न्यात (जहकार आदिके त्याग ) चहित देवी लिदिक मानुषी लिदिक दण्डनीति तथा पृष्वीका पालन करके धर्मशील महात्मा राजा ह्रपसीव उचीके प्रण्यते हरा समय देवलोकमें द्राल मोगते हैं ॥ ३० ॥

विद्वास्त्रपात्र श्रद्धधानः छतकः स्त्यक्ता छोकं मानुषं कर्मकृत्वा । मेधाविनां चिदुषां चम्मतानां तनुत्यनां छोकमाकस्य राजा ॥ ३१॥ वि विद्वारु त्यागीः अद्वाङ और कृतव राजा इच्छीव

विद्यान् त्यागीः श्रद्धाञ्च और कृतव राजा ह्यप्रीच कर उत्तम विद्धि प्राप्त कर ही। | ३४ ।| इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विण राजधमीजुशासनपर्वणि ज्यासवाक्ये चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ इस त्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें न्यासवाक्यविषयक चौनोसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाउने ९ खोक सिठाकर कुछ ४३ खोक हैं )

क्षपने कर्तव्यका पाछन करके अनुध्यक्षेक्रको त्यागकर मेथावी। धर्ववस्मानित, ज्ञानी एव पुण्य तीयोंमें शरीरका त्याग करने-चाळे पुण्यात्मार्खीके ळोकमें जाकर स्थित हुए हैं ॥ ३१ ॥

सम्यग् वेदान् प्राप्य शास्त्राण्यश्रीत्य सम्यग् राज्यं पाळयित्वा महातमा। चातुर्घण्यं स्थापयित्वा स्वधमें चात्रिग्रीवो मोदते देवळोके ॥ ३२ ॥ वेदीकां ज्ञान पाकर, शास्त्रीका अध्ययन करते, राज्यक्ष अच्छी तरह पाळन करते हुए महामना राजा ह्यग्रीव चारों वर्णोके क्रोगीको अपने-अग्रुच धर्मय स्थापित करके इस समय

> जित्वा संग्रामान् पार्ठावत्वा प्रजास्त्र सोमं धीत्वा तर्पवित्वा द्विजाध्यान् । युफ्त्या दण्डं धारपित्वा (प्रजानां युद्धे शीणो मोदते देवळोके ॥ ३३ ॥

देवलोकमें सानन्द भोग रहे हैं।। ३२।।

'राजा इयग्रीव अनेकी सुद्ध जीतकरा प्रजाका पाधन फरके वर्शोर्मे चीमरस पीकर, श्रेष्ठ बाझणींको दक्षिणा जादिसे हार करके युक्तिये प्रजाजनींकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करते हुए सुद्धमें सारे गये और अब देवलोकमें सुख भोगते हैं ३३

वृत्तं यस्य इलाधतीयं भतुष्याः सन्तो विद्वांसोऽर्द्वयन्त्यर्द्वणीयम्। स्वर्गे जित्वा वीरलोकानवाप्य सिर्वेद्ध माताः पुण्यकीर्तिर्महातमा। ३४॥ भाषां एव विद्वान् पुरुष उनके स्वृहणीय एव आदरणीय चित्रकी वदा सुरि-मूरि प्रवंता करते हैं। पुण्यकीर्ति महामना ह्यमीवने स्वरंतोक जीवकर वीरोंको भिळनेवाले लोकोमे पहुँच-

## पञ्चविंशोंऽध्यायः

सेनजित्के उपदेशयुक्त उद्गारींका उल्लेख करके न्यासजीका युधिष्टिरको समझाना

वैशम्यायन उवाच

द्वैपायनवचः श्रुत्वा कुपिते च धर्मजये। व्यासमामन्त्र्य कौन्तेयः प्रत्युवाच युधिष्ठिरः॥ १॥

वैशारपायनजी कहते हैं जनभेजय ृ! व्यातजीकी बात सुनकर और अर्जुनके कुपित हो जानेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठरने व्यातजीकी आमन्त्रित करके उत्तर देना आरम्म किया ॥ १॥

युधिक्षिर जवाच न पार्थिवभिदं राज्यं न भोगाश्च पृथग्विधाः। प्रीणयन्ति मनो मेऽद्य शोको माँ रुन्धयस्ययम् ॥ २ ॥ युधिष्ठिर बोळे— मुने ! यह भूतकका राज्य और ये मिन-मिन प्रकारके भोग आज भेरे मनको प्रकल्न नहीं कर रहे हैं। यह शोक मुझे चारों ओरले बेरे हुए है ॥ १ ॥ श्रुत्या बीरिबहीनानामपुत्राणां च योषिताम् । परिदेवयमानामां शानित नोपको मुने ॥ ३ ॥

महर्षे ! पति और पुत्रोंते हीन हुई युवतियोंका करण विद्याप सुनकर दुवे शान्ति नहीं मिल रही है ॥ ३ ॥ इत्युक्तः मत्युवाचेदं व्यासो योगविदां घरः ! युधिष्ठिरं महामाको धर्मको चेदपारमः ॥ ४ ॥ युधिष्ठिरं पेसा कहनेपर योगवेत्ताओंमे श्रेष्ठ और वेदोंके पारञ्जत विद्वान् धर्मज्ञ महाजानी व्यासने उनसे फिर इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥

व्यास उपाय

न कर्मणा लभ्यते चिन्तया वा
नाध्यस्ति दाता पुरुषस्य कश्चित्।
पर्याययोगाम् विहितं विधाता
कालेन सर्वं लभते मनुष्यः॥ ५॥
व्यासजी वोले—राज्यः।। ५॥
हुई वस्तु मिल वकती है। न चिन्तालं ही। कोई ऐता दाता भी
नहीं है, जो मनुष्यको उसकी विनष्ट बस्तु दे दे। बारी-बारीने
विश्वाताके विधानातसार मनुष्य समयपर सब कक्षण लेता है।।

न बुद्धिशास्त्राध्ययनेत शक्यं प्राप्तुं विशेषं मनुजैरकाले। मूर्खोऽपि चाप्नोतिकदाचिदर्थान् कालो हि कार्ये प्रति निर्विशेषः॥ ६॥

बुद्धि अथवा शालाध्ययनसे भी मनुष्य असमयमे किसी विशेष बस्तुको नहीं पा सकता और समय आनेपर कमी-कभी मूर्ज भी अभीष्ट पदार्थोंको प्राप्त कर लेता है; अत. काल ही कार्य-की सिद्धिमें सामान्य कारण है ॥ ६ ॥

नाभूतिकालेषु फर्लं दद्दित शिल्पानि मन्त्राध्य तथौषधाति । तान्येच कालेन समाद्वितानि सिद्धयन्ति वर्धन्ति च भतिकाले॥ ७ ॥

अवनिति समय शिष्पकलाएँ, मन्त्र तथा औषध भी कोई फल नहीं देते हैं। वे ही जब उन्नतिके समय उपयोगर्मे लाये जाते हैं। तब कालकी मेरणाते सफल होते और वृद्धिमें सहायक बनते हैं॥ ७॥

कालेन शीव्राः प्रवहन्ति वाताः कालेन वृष्टिजलदानुपैति । कालेन पद्मोत्पलवज्ञलं च

कालेन पुष्पन्ति चनेषु बृक्षाः ॥ ८ ॥ समयसे ही तेज हवा चलती है। समयसे ही मेघ जल बरसाते हैं। समयसे ही पानीमें कमल तथा उत्पळ उत्पन्न हो जाते है और समयसे ही बनमें हुध पुष्ट होते हैं॥ ८ ॥

कालेन कृष्णाश्च सिताश्चराज्यः

कालेन चन्द्रः परिपूर्णविम्वः । नाकालतः पुष्पफलं दुमाणां नाकालवेगाः सरितो वहन्ति ॥ ९ ॥

समयसे ही अँधेरी और उजेली राते होती हैं, समयसे ही चन्द्रमाका मण्डल परिपूर्ण होता है, असमयसे हुखोंमें फल और फूल भी नहीं लगते हैं और न असमयसे नदियाँ ही वेगसे बहुती हैं ॥ ९ ॥

> नाकालमत्ताः खगपन्तगाश्च मृगद्विपाः शैलमृगाश्च लोके ।

नाकालतः स्त्रीपु भवन्ति गर्भा नायान्यकाले शिशिरोणावर्षः॥ १०॥

लोकमे पक्षी सर्पं, जंगली मृग, हायी और पहाड़ी मृग भी समय आये विना मतवाले नहीं होते हैं। अनमयमे स्त्रियोंके गर्म नहीं रहते और विना समयके सर्दी, गर्मी तथा वर्षा भी नहीं डोती है।। १०॥

नाकाछतो म्रियते जायते वा

नाकाळतो व्याहरते च वालः। नाकाळतो यौवनमभ्युपैति नाकाळतो रोहति वीजमुसम्॥११॥

बालक समय आये त्रिना न जन्म लेता है। न मरता है और न असमयमे बोलता ही है। विना समयके जवानी नहीं आती और विना समयके बोया हुआ बीज भी नहीं उगता है।। ११॥

नाकालतो भाजुरुपैति योगं नाकालतोऽस्तिङ्गिरमभ्युपैति । नाकालतो वर्धते दीयते च

चन्द्रः समुद्रोऽपि महोर्मिमाली॥ १२॥ असमयमे सूर्व उदयाचलने संयुक्त नहीं होते हैं। समय

आये बिना वे अस्ताचलपर भी नहीं जाते हैं। अतमयमे न तो चन्द्रमा घटते-बढ़ते हैं और न समुद्रमें ही ऊँची-ऊँची तरगे उठती है ॥ १२ ॥

अञ्चान्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। गीतं राज्ञा सेनजिता दुःखातेन युधिष्ठिर॥१३॥ गुभिष्ठर। इस विषयमें छोग एक ग्राचीन इतिहासका

अधार । इस विषय जार द्या आपार हुए राजा उदाहरण दिया करते हैं । एक समय शोकसे आतुर हुए राजा सेनजित्ने जो उद्गार प्रकट किया था। वही तुग्हें सुना रहा हैं ॥ १३॥

सर्वानेवैष पर्यायो मत्योन स्पृशति दुःसहः। काळेन परिपक्का हि ब्रियन्ते सर्वपार्थवाः॥१४॥

(राजा घेनजित्ने मन ही-मन कहा कि) यह दुःसह कालचक सभी मनुष्योपर अपना प्रभाव डालता है। एक दिन सभी भूपाल काल्के परिपक्च होकर मृत्युके अधीन हो जाते हैं॥ १४॥

व्यक्ति चान्यान् नरा राजंस्तानप्यन्ये तथा नराः। संक्षेपा लोकिकी राजन् न हिनस्ति न हन्यते ॥ १५॥

प्रावन् ! मनुष्य दूसरोंको मारते हैं। फिर उन्हें भी दूसरे छोग मार देते है। नरेश्वर ! यह मरना-मारना लैकिक सम मात्र है। वास्तवमें न कोई मारता है और न मारा ही जाता है ॥ १५॥

हन्तीति मन्यते कश्चिन्न हन्तीत्यि जापरः। स्वभावतस्तु नियतौ भूतानां प्रभवाष्ययौ॥१६॥ प्षम् मानता है कि आसम मारता है। दूसरा ऐसा मानता है कि 'नहीं मारता है।' पाञ्चभौतिक शरीरॉके जन्म और मरण स्वभावतः नियत है ॥ १६ ॥

नष्टे धने बादारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। अहो दुःखमितिध्यायन् दुःखस्यापचिति चरेत्॥ १७ ॥

ध्यनके नष्ट होनेपर अथवा औ। पुत्र या पिताकी मृत्यु होनेपर मनुष्य 'हाय ! मुझपर वडा भारी दुःख आ पड़ा' इस प्रकार चिन्ता करते हुए उस दु:खकी निवृत्तिकी चेष्टा करता है ॥ १७ ॥

सकि शोचसि सृढः सञ्शोच्यान् किमनुशोचसि। पत्रय दुःखेषु दुःखानि भयेषु च भयान्यपि ॥ १८ ॥

·तुम मृद्ध वनकर जोक क्यों कर रहे हो ? उन मरे हुए शोचनीय व्यक्तियोंका वारवार स्मरण ही क्यों करते हो ! देखो, शोक करनेसे दु:खमें दु:ख तथा मयमें मयकी चृद्धि होगी ॥ १८ ॥

आतमापि चार्यं न मम सर्वापि पृथिवी मम। यथा मम तथान्येपामिति पञ्चन न महाति ॥ १९ ॥

'यह ગરીર મી અપના નદ્દાં है और સારી વૃચ્વી મી અપની नहीं है। यह जिस तरहसे मेरी है, उसी तरह दूसरोंकी भी है। ऐसी दृष्टि रखनेवाला पुरुप कभी मोहमें नहीं फेसता है 1251 शोकस्थानसहस्राणि हर्पस्थानशतानि च । दिवसे दिवसे मूहमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ २०॥

'शोकके सहस्रों स्थान है। हर्पके भी सैकड़ों अवसर हैं। वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही प्रभाव डालते हैं। विद्वान-पर नहीं ॥ २०॥

पवमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागशः। जीवेषु परिवर्तन्ते दुःवानि च छुखानि च ॥ २१॥

·इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय भाव **ही तुःख और** सुख वनकर अलग-अलग सभी जीवोंको प्राप्त होते रहते हैं ॥२१॥ दुःखमेवास्ति न सुखं तसात् तदुपरुभ्यते । वृष्णार्तिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्॥ २२॥

'संसारमे केवल दु:ख ही है, सुख नहीं, अतः दु:ख ही उपलब्ध होता है। तृष्णाजनित पीडासे दु:ख और दु:खकी पीड़ासे सुख होता है अर्थात् दुः खसे आर्त हुए मनुष्यको ही उसके न रहनेपर सुखकी प्रतीति होती है ॥ २२ ॥

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःजस्यानन्तरं सुखम्। न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम् ॥ २३ ॥ · सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता है।

कोई भी न तो सदा दुःख पाता है और न निरन्तर मुख ही

प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

सुखमेवहि दुःखान्तं कदाचिद् दुःखतः सुखम्। तसावेतद् इयं जहााद् यहच्छेच्छाभ्वतं सुखम्॥२४॥ सुलान्तप्रभवं दुःखं दुःखान्तप्रभवं सुखम् ।

कभी दुःखके अन्तमे सुख और कभी सुखके अन्तमें द:ख मी आता है; अदः जो नित्य सुलकी इच्छा रखता हो। यह इन दोनोंका परित्याग कर दे; क्योंकि दु:ख सुखके अन्तमें अवश्यम्भावी है, वैसे ही सुख भी दुःखके अन्तमे

अवस्यम्मावी है ॥ २४% ॥

यित्रिमित्तो भवेच्छोकस्तापो वा भृशदारुणः ॥ २५॥ थायासो वापि यन्मूलस्तदेकाङ्गमपि त्यजेत्।

धितमके कारण शोक और बढ़ा हुआ ताप होता हो अथवा जो आयासका भी मूल कारण हो। वह अपने गरीरका एक अङ्ग भी हो तो भी उसको त्याग देना चाहिये ॥ २५३॥ सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम् ।

प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ २६ ॥ 'सुल हो या दुःल, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जब जो <u>अ</u>छ

प्राप्त हो। उस समय उसे सहर्ष अपनावे। अपने हृदयसे उसके सामने पराजय न स्वीकार करे ( हिम्मत न हारे ) ॥ २६ ॥ ईपद्प्यङ्ग दाराणां पुत्राणां वा चराप्रियम्। ततो शास्यसि कः कस्य केन वा कथमेव च ॥ २७ ॥

प्रिय मित्र ! स्त्री अथवा प्रत्रोंका योडा सा भी अप्रिय कर दो। फिर स्वय समझ जाओगे कि कौन किस हेत्से किस तरह किसके साथ कितना सम्बन्ध रखता है ? ।) २७॥

ये च मुढतमा लोके ये च बुद्धेः परं गताः। त एव सुखमेधन्ते मध्यमः क्रिश्यते जनः ॥ २८॥

'संसारमें जो अत्यन्त मूर्ख हैं। अथवा जो सुद्धिसे परे पहेंच गये हैं। वे ही सुखी होते हैं। वीचवाले लोग कष्ट ही उठाते हैं।।

इत्यव्यवीनमहावाद्यो युधिष्ठिर स सेनजित्। परावरको छोकस्य धर्मवित् सुखदुःखवित् ॥ २९ ॥ युधिष्ठिर। लोकके भूत और भविष्य तथा सुख एवं दुः खको

जाननेवाले धर्मवेत्ता महाज्ञानी सेनजित्ने ऐसा ही कहा है ॥२९॥ येन दुःखेन यो दुःखीन स जातु सुखी भवेत्। दुःखानां हि क्षयो नास्ति जायते द्यपरात् परम् ॥ ३०॥

जिस किसी भी दुःखसे जो दुखी है। वह कभी सुखी नहीं हो सकता; क्योंकि दु:खोंका अन्त नहीं है। एक दु:खसे

दूसरा दुःख होता ही रहता है ॥ ३० ॥

सुखं च दुःखं च भवाभवी च लाभालाभी मरणं जीवितं च। पर्यायतः सर्वमवाप्नुवन्ति तसाद्धीरो नैव हुप्येन्न शोचेत्॥ ३१॥ सुख-दुःखः उत्पत्ति-विनाशः लाभ-हानि और जीवन-भरण-ये समय-समयपर क्रमसे सबको प्राप्त होते हैं; इसलिये

घीर पुरुप इनके लिये हर्ष और शोक न करे ॥ ३१ ॥

दीक्षां एकः संयुगे युद्धमाहु-योंगं राज्ये दण्डनीत्यां च सम्यक् । वित्तत्यागो दक्षिणानां च यहे सम्यग दानं पावनानीति विद्यात्॥ ३२ ॥

राजाके लिये संग्राममे जूझना ही यजकी दीक्षा लेना वताया गया है । राज्यकी रक्षा करते हुए दण्डनीतिमे मळी-भॉति प्रतिष्ठित होना ही उसके छिये योगसाधन है तथा यज्ञमे दक्षिणारूपसे धनका त्याग एव उत्तम रीतिसे दान ही राजाके लिये त्याग है। ये तीनो कर्म राजाको पवित्र करनेवाले हैं। ऐसा समझे ॥ ३२ ॥

रक्षन् राज्यं बुद्धिपूर्वं नयेन संत्यकात्मा यज्ञशीलो महात्मा । सर्वाहँ छोकान् धर्मदृष्ट्या चरंश्चा-प्यूर्ध्व देहान्मोदते देवलोके ॥ ३३ ॥

जो राजा अहकार छोडकर बुद्धिमानीसे नीतिके अनुसार राज्यकी रक्षा करता है। स्वभावते ही यनके अनुष्ठानमे लगा रहता है और धर्मकी रक्षाको दृष्टिमे रखकर सम्पूर्ण छोकोंमे विचरता है। वह महामनस्वी नरेश देहत्यागके पश्चात देवलोक-मे आनन्द भोगता है ॥ ३३॥

जित्वा संग्रामान् पालयित्वा च राष्ट्रं सोमं पीत्वा वर्धयित्वा प्रजाश्च ।

युक्त्या दण्डं धारियत्वा प्रजानां

युद्धे क्षीणो मोदते देवलोके ॥ ३४॥ जो स्प्राममे विजयः राष्ट्रका पालनः यगमें सोमरसका पानः प्रजाओंकी उसति तथा प्रजावर्गके हितके लिये युक्तिपर्वक दण्डधारण करते हुए युद्धमे मृत्युको प्राप्त होता है। वह देव-होक्में वानन्दका भागी होता है !! ३४ !।

सम्यग् बेदान् प्राप्य शास्त्राण्यधीत्य सम्यग राज्यं पालयित्वा च राजा। चातुर्वर्ण्ये स्थापयित्वा स्वधर्मे पुतात्मा वै मोदते देवलोके ॥ ३५ ॥

सम्यक् प्रकारसे वेदोंका शानः शास्त्रोंका अध्ययनः राज्य-का ठीक-ठीक पालन तथा चारी वर्णोंका अपने अपने धर्मी खापन करके जो अपने मनको पश्चित्र कर चुका है। वहराजा देवलोकमे सुखी होता है ॥ ३५ ॥

यस्य द्वत्तं नमस्यन्ति खर्गस्थस्यावि मानवाः। पौरजानपदामात्याः स राजा राजसत्तमः ॥ ३६॥ स्वर्गलोकमें रहनेपर भी जिसके चरित्रको नगर और जन-पटके मनुष्य एवं मन्त्री मस्तक सुकाते हैं। वही राजा समस्त

नरपतियोंमें सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सेनजिहुपारुवाने पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमें सेनजित्का उपाख्यानविषयक पत्रीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥२५॥

# षडविंशोऽध्यायः

युधिष्ठिरके द्वारा धनके त्यागकी ही महत्ताका प्रतिपादन

वैशम्पायन उवाच

अस्मिन्नेच प्रकरणे धनंजयमुदारधीः । अभिनीततरं वाक्यमित्युवाच युधिष्ठिरः॥ १ ॥

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय। इसी प्रसंगमें युधिष्ठिरने अर्जुनचे यह युक्तियुक्त उदारबुद्धि राजा बात कही--।।१॥

यदेतनमन्यसे पार्थ न ज्यायोऽस्ति धनादिति । न खर्गों न सुखं नार्थों निर्धनस्येति तन्मुषा ॥ २ ॥

पार्थ ! तुम जो यह समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई वस्त नहीं है तथा निर्धनको स्वर्गः सुख और अर्थकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह ठीक नहीं है ॥ २॥

खाध्याययद्गसंसिद्धा दश्यन्ते बहवो जनाः। तपोरताश्च मुनयो येषां लोकाः सनातनाः॥ ३ ॥

'बहत-से मनुष्य केवल स्वाध्याययज्ञ करके सिद्धिको प्राप्त हुए देखे जाते हैं । तपस्यामे छगे हुए बहुतेरे मुनि ऐसे हो गये है, जिन्हें सनातन छोकोंकी प्राप्ति हुई है ॥ ३ ॥

ऋषीणां समयं शश्वद् ये रक्षन्ति धनंजय। आश्रिताः सर्वधर्महा देवास्तान् ब्राह्मणान् विदुः॥ ४ ॥

(धनंजय ! सम्पूर्ण धमोको जाननेवाले जो लोग ब्रह्मचर्य-आश्रममें खित हो ऋषियोंकी खाध्याय-परम्पराकी सदैव रक्षा करते है। देवता उन्हें ही ब्राह्मण मानते हैं ॥ ४ ॥ खाध्यायनिष्ठान् हि भूपोन् ज्ञाननिष्ठांस्तथापरान्।

वृद्धवेधाः संततं चापि धर्मनिष्ठान् धनंजय ॥ ५ ॥ अर्जुन । तुम्हे सदा यह समझना चाहिये कि ऋपियोंने-से कुछ लोग वेद-शास्त्रोंके स्त्राध्यायमे ही तत्पर रहते हैं। कुछ श्वानोपार्जनमें संलग्न होते हैं और जुछ लोग वर्म-पालनमें ही

निष्ठा रखते हैं ॥ ५॥ ज्ञाननिष्ठेषु कार्याणि प्रतिष्ठाप्यानि पाण्डव।

वैखानसानां वचनं यथा नो विदितं प्रभो॥६॥

प्पाण्डुनन्दन ! प्रभो ! वानप्रस्रोंके वचनको जैसा हमने समझा है। उसके अनुसार जाननिष्ठ महात्मार्जीको ही राज्यने सारे कार्य सौपने चाहिये॥ ६ ॥

थजाश्च पृश्नयध्यैव सिकताश्चैव भारत। अरुणाः केतवध्येव स्वाध्यायेन दिवं गताः॥ ७ ॥

भारत ! अजः पृथ्निः सिकतः अरुणऔर केतु नामवाले ऋषिगणीने तो स्वाध्यायके द्वारा ही खर्ग प्राप्त कर हिया या। अवाप्यैतानि कर्माणि वेदोक्तानि धनंजय ! तिग्रहश्चैव दुर्घहः ॥ ८ ॥ दानमध्ययनं यञ्जो दक्षिणेन च पन्थानमर्थमणो ये दियं गताः।

पतान क्रियावतां लोकानुक्तवान् पूर्वमप्यहम् ॥ ९ ॥ धनजय | दानः अध्ययनः यत्र और निग्रह—ये समी

कर्म बहुत कठिन हैं। इन बेदोक्त कर्मीका ( सकाममानसे ) आश्रय लेकर लोग सूर्यके दक्षिण मार्गरे स्वर्गम जाते हैं। इन कर्ममार्गी पुरुपेंकि लोकोंकी चर्चा में पहले भी कर चका है।। ८-९॥

उत्तरेण तु पन्थानं नियमाद् यं प्रपश्यसि । पते यागवतां लोका भान्ति पार्थ सनातनाः ॥ १० ॥

·दु:तीनन्दन ! सूर्यके उत्तरमें स्थित जो मार्ग है। जिसे वम नियमके प्रमावसे देख रहे हो। वहाँ जो ये सनातन होक प्रकाशित होते हैं। वे निष्काम यम करनेवालोंको प्राप्त

होते है ॥ १० ॥

तत्रोत्तरां गति पार्थ प्रशंसन्ति पुराविदः। संतोपो वै स्वर्गतमः संतोपः परमं सुखम् ॥ ११ ॥

पार्य । प्राचीन इतिहासको जाननेवाले लोग इन दोनों मार्गोमेंसे उत्तर मार्गकी प्रशंसा करते हैं । वास्तवमें सतोष ही

सबसे बदकर स्वर्ग है और छतोप ही सबसे बड़ा सुख है ॥

तुष्टेर्न किञ्चित् परमं सा सम्यक् मतितिष्ठति ।

विनीतकोधहर्पस्य सततं सिद्धिरुपमा ॥ १२ ॥ 'सतोपसे बढकर कुछ नहीं है । जिसने क्रोध और हर्षको जीत लिया है। उसीके हृदयमें उस परम वैराग्यरूप सतीय-की सम्यक् प्रतिष्ठा होती है और उसे ही सदा उत्तम सिद्धि

मास होती है ॥ १२ ॥

अत्राप्यदाहरन्तीमा गाथा गीता ययातिना । याभिः प्रत्याहरेत् कामान् कुर्मोऽङ्गानीव सर्वेशः॥ १३॥

**'इस प्रसङ्गर्में लोग राजा ययातिकी गायी हुई इन** गाथाओंको उदाहरणके तौरपर कहा करते हैं। जिनके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको उसी प्रकार समेट लेता है, जैसे कछ्या अपने अङ्गोंको सर ओरसे सिकोड़ लिया करता है।। यदा चार्य न विभेति यदा चारमान्न विभ्यति ।

यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥१४॥

'राजा ययातिने कहा या-- 'जब यह पुरुप किसीसे नहीं डरता, जब इससे भी किसीको भय नहीं रहता तथा जब यह न तो किसीको चाहता है और न उससे द्वेप ही रखता है। तव ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥

यदा न भावं कुरुते सर्वभृतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५॥

ध्कन यह मनः वाणी और कियाद्वारा सम्पूर्ण भूतोंके पति पाप-बुद्धिका परित्याग कर देता है। तब परब्रहा परमात्माको माप्त कर लेता है ॥ १५॥

वहसङ्गविवर्जितः विनीतमानमोद्य तदाऽऽत्मज्योतिषः साधीर्निर्धाणसूपपद्यते ॥ १६ ॥ (बिज्ञक मान और मोह दर हो गये हैं) जो नाना प्रकार-

की आधिकवोंने रहित है तथा जिसे आत्माका जान प्राप्त हो गया है। उस साब पुरुषको मोक्षकी प्राप्ति होजाती है'॥१६॥ इदं त श्रूण मे पार्थ ब्रवतः संयतेन्द्रियः ।

धर्ममन्ये बन्तमन्ये धनमीहन्ति चापरे॥१७॥

क्तिनिन्दन ! मै जो बात कह रहा हैं। उसे अपनी सम्पर्ण इन्द्रियोंको सयममें रखकर सुनो । कुछ लोग धर्मकी। कोई सदाचारकी और दूसरे कितने ही मनुष्य धनकी प्रान्तिके लिये सबेप रहते हैं ॥ १७॥

धनहेतोर्य ईहेत तस्यानीहा गरीयसी। भयान दोपो हि वित्तस्य यश्च धर्मस्तदाश्रयः॥ १८॥

'जो घनके लिये चेएा करता है। उसका निश्चेष्ट होकर बैठ रहना ही ठीक है। क्योंकि धन और उसके आश्रित धर्ममें महान दोप दिखायी देता है ॥ १८ ॥

प्रत्यक्षमञ्जूपद्यामि त्वमपि द्रप्टमईसि । वर्जनीयानामीहमानेन द्रष्करम् ॥१९॥

भीं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और तुम भी देख सकते हो, जो छोग धनोपार्जनके प्रयत्नमे लगे हुए हैं। उनके लिये त्याज्य-

कर्मोंको छोड़ना अत्यन्त कठिन हो रहा है।। १९॥ ये वित्तमभिपद्यन्ते सम्ययस्वं तेषु दर्छभम्।

द्रह्यतः प्रैति तत् पाहुः प्रतिकृतं यथातथम् ॥ २० ॥ 'जो घनके पीछे पड़े हुए हैं। उनमें साधुता टुर्लभ है। क्योंकि

जो छोग दूसरींसे द्रोह फरते हैं। उन्हींको धन प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है तथा वह मिला हुआ धन प्रकारान्तरसे प्रतिक्ल ही होता है।। २०॥

यस्तु सम्भित्रवृत्तः स्याद् वीतशोकभयो नरः। अल्पेन द्वितो इहान् भ्रणहत्यां न वृष्यते ॥ २१ ॥

धोक और भयसे रहिते होनेपर भी जो मनुष्य सदाचार-से भ्रष्ट है। उसे यदि धनकी थोड़ी-सी भी तृष्णा हो तो वह दसरींते ऐसा होइ करता है कि भूण-इत्या-जैसे पापका भी ध्यान नहीं रखता || २१ ||

दुप्यन्त्याद्दतो भृत्या नित्यं दस्युभयादिव। दुर्छमं च धनं प्राप्य भृशं दत्त्वानुतप्यते ॥ २२ ॥ ध्यपना वेतन यथासमय पाते हुए भी जब भृत्योंको

सतोष नहीं होता। तब वे स्वामीसे अप्रसन रहते हैं और वह धनी दुर्लंग धनको पाकर यदि सेवकीको अधिक देता है तो उसे उतना ही अधिक संताप होता है। जितना चोर-डाकुओंसे

भवके कारण हुआ करता है ॥ २२ ॥

अधनः कस्य कि वाच्यो विमुक्तः सर्वशः सुखी। देवस्वमुपगृहीव धनेन न सुखी भवेत्॥ २३॥ धनिर्धनको कौन क्या कह सकता है ? वह सब प्रकारके

भयते मक्त हो सखी रहता है । देवताओंकी सम्पत्ति छेकर भी कोई धनसे सुखी नहीं हो सकता ॥ २३ ॥

अत्र गाथां यद्यगीतां कीर्तयन्ति पुराविदः। त्रयीमुपाश्चितां लोके यक्षसंस्तरकारिकाम् ॥ २४ ॥

'इस विषयमें यजमें ऋत्विजोद्वारा गायी हुई एक गाथा है जो तीनों वेदोके आश्रित है। वह गाया लोकमें यज्ञकी प्रतिष्ठा करनेवाली है । पुरानी बार्तीको जाननेवाले लोग उसे ऐसे अवसरींपर दृहराया करते हैं ॥ २४ ॥

> यद्याय सृप्रानि धनानि धात्रा यशाय सृष्टः पुरुषो रक्षिता च। तस्मात सर्वे यश प्रवोपयोज्यं धनं न कामाय हितं प्रशस्तम् ॥ २५ ॥

विधाताने यज्ञके लिये ही धनकी सृष्टि की है और यज्ञके लिये उसकी रक्षा करनेके निमित्त प्रकाको उत्पन्न किया है। इसलिये सारे धनका यज्ञ-कार्यमें ही उपयोग करना चाहिये । भोगके लिये धनका उपयोग न तो हितकर है और न उत्तम ही ॥ २५ ॥

एतत् स्वार्थे च कौन्तेय धनं धनवतां वर । धाता ददाति मर्त्येभ्यो यञ्चार्थमिति विद्धि तत् ॥ २६ ॥

'धनवानोंमे श्रेष्ठ कुन्तीकुमार धनंजय | विधाता मनुष्यी-को खार्चके दिये भी जो घन देते हैं उसे यशार्थ ही समझो ॥ तसाद् बुद्धधन्ति पुरुषा न हि तत् कस्यचिद्धुवम्। श्रहधानस्ततो लोको दद्याञ्चैव यजेत च ॥ २७॥ 'इसीलिये ब्रह्मिमान पुरुष यह समझते हैं कि धन कभी किसी एकके पास स्थिर होकर नहीं रहता; अतः श्रद्धाल मनुष्यको चाहिये कि वह उस धनका दान करे और उसे यज्ञमें लगावे || २७ ||

लन्धस्य त्यागमित्याहुने भोगं न च संचयम । तस्य कि संचयेनार्थः कार्ये ज्यायसि तिप्रति ॥ २८ ॥

भाप्त किये हुए धनका दान करना ही उचित बताया गया है। उसे भोगमे लगाना या सम्रह करके रखना टीक नहीं है । जिसके सामने बहत वड़ा कार्य यज आदि भीजट है, उसे धनको संग्रह करके रखनेकी क्या आवश्यकता है १॥ ये खधर्मादपेतेभ्यः प्रयच्छन्त्यस्पवद्धयः। शतं वर्षाणि ते प्रेत्य प्रीषं सक्षते जनाः ॥ २९ ॥

 जो मन्दबुद्धि मानव अपने धर्मसे गिरे हुए मनुष्योको धन देते हैं, वे मरनेके बाद सी वर्षोतक विष्ठा भोजन

करते हैं ॥ २९॥

अनहीते यद् ददाति म ददाति यद्हैते। अहीनहीपरिक्षानाद् दानधर्मोऽपि दुष्करः ॥ ३० ॥ 'लोग अधिकारीको धन नहीं देते और अनधिकारीको दे

डालते हैं, योग्य-अयोग्य पात्रका ज्ञान न होनेसे दानधर्मका

सम्पादन भी बहुत कठिन है।। ३०॥

लन्धानामपि विचानां वोद्यव्यौ द्वावतिकमी ॥ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चाप्रतिपादनम् ॥ ३१ ॥ ध्यास हुए धनका उपयोग करनेमे दो प्रकारकी भूलें

हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यानमें रखना चाहिये। पहली भूल है अपात्रको धन देना और दूसरी है सुपात्रको धन न देना'॥

इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि युधिष्टिरवाक्ये पट्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ इस प्रकार भीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युविष्ठिरका वाक्यविषयक छन्नीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥

सप्तविंशोऽध्यायः

युधिष्ठिरको शोकवश शरीर त्याग देनेके लिये उद्यत देख न्यासजीका उन्हें उससे निवारण करके समझाना

युधिष्ठिर उवाच

अभिमन्यौ हते बाले द्रौपद्यास्तनयेषु च । ध्रष्टद्यम्ने विराटे च द्रपदे च महीपतौ ॥ १ ॥ वृषसेने च धर्मज्ञे घृष्टकेती त पार्थिने। तथान्येषु नरेन्द्रेषु नानादेश्येषु संयुगे॥२॥ न च मञ्जति मां शोको शातिशातिनमात्रसम्। राज्यकामकमत्युर्व खवंशोच्छेदकारिणम् ॥ ३ ॥

युधिष्ठिरने व्यासजीसे कहा—मुनिश्रेष्ठ ! इस युद्धमें बालक अभिमन्युः द्रौपदीके पॉन्वीं पुत्रः धृष्टद्युम्नः विराटः राजा द्रपदः धर्मज्ञ वृष्तेनः चेदिराज धृष्टकेतु तथा नाना देशोंके निवासी अन्यान्य नरेश भी वीरगविको प्राप्त हुए हैं | मै जाति-भाइयोंका घातकः राज्यका छोभीः अत्यन्त कृत और अपने वंशका विनाश करनेवाला निकला, यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और में अत्यन्त आतुर

हो रहा हूँ ॥ १-३॥

यस्याङ्के क्रीडमानेन मया चै परिवर्तितम्। स मया राज्यलुज्धेन गाङ्गेयो युधि पातितः॥ ४ ॥

जिनकी गोदीमे खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था। उन्ही पितामह गङ्गानन्दन भीष्मजीको मैने राज्यके लोमसे मरवा डाला || ४ ||

यदा ह्येनं विघुर्णन्तमपद्दयं पार्थसायकैः। कम्पमानं यथा वज्जैः प्रेक्ष्यमाणं शिखण्डिना ॥ ५ ॥ जीर्णसिंहमिव प्रांशुं नर्रासहं पितामहम्। कीर्यमाणं शरैर्द्यष्टा भृशं मे व्यथितं मनः॥ ६॥

जब मैने देखा कि अर्जुनके वज्रीपम याणींसे आहत हो चूढ़े सिंहके समान मेरे उन्नतकाय पुरुपसिंह पितामह

कम्पित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर-सा आने लगा है। शिखण्डी उनकी ओर देख रहा है और उनका सारा शरीर वाणींसे खचालच भर गया है तो यह सब देखकर मेरे मनमें बढी व्यथा हुई ॥ ५६॥

प्राङमुखं सीदमानं च रथे पररथारुजम्। घुर्णमानं यथा शैलं तदा मे कश्मलोऽभवत् ॥ ७ ॥ जो शत्रदलके रथियोंको पीड़ा देनेमे समर्थ थे। वे पूर्वकी

और मुँह करके जुपचाप बैठे हुए बार्णीका आधात सह रहे थे और जैसे पर्वत हिल रहा हो। उसी प्रकार ध्रम रहे थे। उस रमय उनकी यह अवस्था देखकर सुझे मुर्छा सी आ गयी थी।। यः स वाणधनुष्पणियौधयामास भागवम् । वहुन्यहानि कौरव्यः कुरुक्षेत्रे महामृधे॥ ८॥ समेतं पार्थिवं क्षत्रं चाराणस्यां नदीसतः। कन्यार्थमाह्नयद बीरो रथेनैकेन संयगे॥ ९॥ येन चोत्रायुधो राजा चक्रवर्ती दुरासदः। दग्धश्चास्त्रप्रतापेन स मया युधि घातितः॥१०॥

जिन कुरुकुलगिरोमणि घीरने कुरुक्षेत्रमें महायुद्ध ठान-कर हाथमें धनुप-बाण लिये बहुत दिनीतक परशुरामजीके साथ युद्ध किया था। जिन वीर गङ्गानन्दन भीष्मने वाराणसी पुरीमें काशिराजकी कन्याओं के लिये युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर एकमात्र रथके द्वारा वहाँ एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय-नरेशोंको छलकारा था तथा जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उप्रायधको अपने अस्त्रोंके प्रतापसे दग्ध कर दिया था। उन्होंको मैंने युद्रमें मरवा डाला ॥ ८-१० ॥ स्वयं मृत्युं रक्षमाणः पाञ्चाल्यं यः शिखण्डिनम् । न वाणैः पातयामास सोऽर्जुनेन निपातितः ॥ ११ ॥

जिन्होंने अपने लिये मृत्यु बनकर आये हुए पाड्याल-राजकुमार शिखण्डीकी स्वय ही रक्षा की और उसे वाणींसे धराद्यायी नहीं किया। उन्हीं पितामहको अर्जुनने मार गिराया।। यदैनं पतितं भूमावपश्यं रुधिरोक्षितम्। तदैवाविशदत्युक्रो ज्वरो मां मुनिसत्तम ॥ १२॥

मुनिश्रेष्ठ ! जब मैने पितामहको खूनसे स्थपम होकर पृथ्वीपर पढा देखाः उसी समय मुझपर अत्यन्त मयकर शो<del>क ज्वरका आवेश हो गया ॥ १२</del> ॥

येन संवर्धिता वाला येन सा परिरक्षिताः। स मया राज्यखुन्धेन पापेन गुरुधातिना ॥१३॥ अस्पकालस्य राज्यस्य कृते मूढेन घातितः।

जिन्होंने हमें बचपनसे पाळ-पोसकर बड़ा किया और सव प्रकारसे इमारी रक्षा की, उन्हींको मुझ पापी राज्य-लोमी। गुरुपाती एव मूर्खेने योड़े समयतक रहनेवाले राज्यके लिये मरवा डाला !! १३% ॥

आचार्यश्च महेष्वासः सर्वपार्थिवपृजितः ॥ १४ ॥ अभिगम्य रणे मिथ्या पापेनोक्तः सुतं प्रति ।

सम्पूर्ण राजाओंसे पूजितः महाधनुर्धर आन्वार्यके पास जाकर मुझ पापीने उनके पुत्रके सम्बन्धमें झूठी बात कही ॥ तन्मे दहति गात्राणि यन्मां ग्रहरभाषत ॥ १५॥ सत्यमाख्याहि राजंस्त्वं यदि जीवति मे सुतः।

सत्यमामर्पयन विधो मयि तत परिप्रप्रवान ॥ १६ ॥

उस समय गुरुने मुझसे पूछा था-- राजन् । सन बताओः क्या मेरा पत्र जीवित है ११ उन ब्राह्मणने सत्यका निर्णय करनेके लिये ही मुझसे यह बात पूछी थी। उनकी वह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्निसे दम्ध होने लगता है ॥ १५-१६ ॥

कुछरं चान्तरं कृत्वा मिथ्योपचरितं मया। सम्बन्धं राज्यलञ्चेन पापेन गरुघातिना ॥ १७ ॥

परत राज्यके लोभमें अत्यन्त फॅसे हुए मुझ पापी गुरू-हत्यारेने भरे हुए हाथीकी आह लेकर उनसे छठ बोल दिया और उनके साथ घोला किया !! १७ !!

सत्यकञ्चकमुनमुच्य भया स गुरुराहवे। अश्वत्थामा हत इति निरुक्तः कुक्षरे हते ॥ १८॥

मैंने सत्यका चोला उतार फेंका और युद्धमें अश्वरथामा नामक हाथीके मारे जानेपर गुरुदेवते कह दिया कि 'अश्वत्थामा मारा गया । १ ( इसमे उन्हे अपने पुत्रके मारे जानेका विश्वास हो गया ) ॥ १८॥

फॉल्लोकांस्तु गमिष्यामि कृत्वा कर्म सुदुष्करम् । अघातर्यं च यत् कर्णं समरेष्ट्रपळायिनम् ॥ १९ ॥ ज्येष्ठभातरमत्युवं को मत्तः पापकृत्तमः।

यह अत्यन्त दुष्कर पापकर्म करके मैं किन छोकोंमें जाऊँगा । युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले अत्यन्त उग्र पराक्रमी अपने यहे भाई कर्णको भी मैने मरवा दिया-मुझसे बढ़कर महान् पापाचारी दूसरा कौन होगा ! ॥१९३॥ अभिमन्युं च यद् चालं जातं सिंहमिवाद्रिपु ॥ २०॥ प्रावेशयमहं छुन्धी वाहिनी द्रोणपालिताम्। तदाप्रभृति वीभत्सुं न शकोमि निरीक्षितुम् ॥ २१ ॥ रुप्णं च पुण्डरीकाक्षं किल्विषी भ्रणहा यथा।

मैंने राज्यके लोभमें पड़कर जब पर्वतींपर उत्पन्न हुए - हिंहके समान पराकमी अभिमन्युको द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित कौरवसेनामें झोंक दिया। तमीसे भ्रण-इत्या करनेवाले पापीके समान में अर्जुन तथा कमलनयने श्रीकृष्णकी ओर ऑख उठाकर देख नहीं पाता हूँ ॥ २०-२१६ ॥

द्रौपदीं चापि दुःखातीं पञ्चपुत्रैविंनाकृताम् ॥ २२ ॥ शोचामि पृथिवी हीनां पञ्चभिः पर्वतेरिव।

जैले प्रथ्वी पॉच पर्वतोंले हीन हो जाय, उसी प्रकार अपने पाँची पुत्रींसे हीन होकर दुःखसे आद्धर हुई द्रौपदीके लिये भी मुझे निरन्तर शोक बना रहता है ॥ २२५ ॥ सोऽहमागस्करः पापः पृथिवीनाशकारकः॥ २३॥

#0 80 ₹-- ₹ ₹. d--

आसीन एवमेवेदं शोपयिष्ये कलेवरम।

अतः मै पापी, अपराची तथा सम्पूर्ण भूमण्डलका विनास करनेवाला हूँ; इसलिये यहीं इसी रूपमे बैठा हुआ अपने इत शरीरको सुखा डाळूँगा ।। २३% ॥

प्रायोपविष्टं जानीध्वमथ मां गुरुघातिनम् ॥ २४ ॥ जातिण्वन्यासपि यथा न भवेयं कुलान्तकृत ।

आपलोग मुझ गुरुवातीको आमरण अनगनके लिये बैठा हुआ समझें। जिससे दूसरे जन्मीमें मै फिर अपने कुलका विनाश करनेवाला न होके ॥ २४% ॥ न भोक्ष्ये न च पानीयमुपभोक्ष्ये कथञ्चन ॥ २५ ॥

शोबयिष्ये प्रियान् प्राणानिहस्थोऽहं त्रवोधनाः । तरोषनो । अब मै किसी तरह न तो अन खाऊँगा और न पानी ही पीऊँगा । यहीं रहकर अपने प्यारे प्राणींको मुखा दूँगा ॥ १५५ ॥

यथेष्टं गम्यतां काममञ्जाने प्रसाद्य वः॥ २६॥ सर्वे मामनुजानीत त्यक्यामीदं कलेक्सम्।

मैं आपलोगोंको प्रसन्न करके अपनी ओरसे चले जानेकी अनुमति देता हूँ । जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ अपनी रुचिके अनुसार चला जाय । आप सब लोग मुझे आशा दे कि मैं इस शरीरको अनशन करके त्याग दूँ ॥ २६५ ॥

वैशम्पायन उवाच

तमेचंवादिनं पार्थे चन्ध्रशोकेन विद्वलम् ॥ २७ ॥ मैब्सित्यव्रवीद व्यासी निगृह्य मुनिसत्तमः।

चैद्यास्पायनजी कहते हैं-जनभेजय ! अपने बन्ध-जनोंके शोकसे विद्वल होकर अधिष्ठिरको ऐसी बाते करते देख मनिवर व्यासजीने उन्हे रोककर कहा-वहीं, ऐसा नहीं हो सकता' ॥ २७३ ॥

व्यास उवाच अतिवेलं महाराज न शोकं कर्तुमईसि ॥ २८॥ पुनरुकं तु बक्ष्यामि दिष्टमेतदिति प्रभो।

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि न्यासवाक्ये सप्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुगासनपर्वमे व्यासवाक्यविषयक सत्ताईसवॉ अध्याय पूरा हुण ॥ २७ ॥

## अष्टाविंशोऽध्यायः

अक्सा ऋषि और जनकके संवादद्वारा प्रारव्धकी प्रबलता वतलाते हुए व्यासजीका युधिष्ठिरको समझाना

वैशम्पायन उधाच

ञ्चातिशोकाभितप्तस्य प्राणानभ्युत्सिस्क्ष्यतः। ज्येष्टस्य पाण्डुपुत्रस्य व्यासः शोकमपानुदत् ॥ १ ॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भाई-बन्धुओं-के ब्रोकरे संतम हो अपने प्राणीको त्याग देनेकी इच्छानाले

व्यासजी वोले-महाराज ! तुम बहुत वोक न करो। प्रमो ! मै पहलेकी कही हुई बात ही फिर दहरा रहा है। यह सब पारञ्चका ही खेल है ॥ २८५ ॥ संयोगा विषयोगान्ता जातानां प्राणिनां ध्रुवम् ॥ २९ ॥

बुद्बुदा इव तोयेषु भवन्ति न भवन्ति च ।

जैसे पानीमें बुलबुले होते और मिट जाते हैं। उसी प्रकार वंसारमें उत्पन्न हुए प्राणियोंके जो आपसमें सयोग होते हैं, उनका अन्त निश्चय ही वियोगमे होता है ॥ २९५ ॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः ॥ ३०॥ संयोगा विभयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्।

सम्पूर्ण संग्रहोंका अन्त विनाश है। सारी उन्नतियोंका अन्त पतन है, संयोगोंका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है ॥ ३०५ ॥

सुखं दुःखान्तमालस्यं दाक्ष्यं दुःखं सुखोदयम् । भृतिः श्रीहींधृतिः कीविंदेक्षे वसति नालसे ॥ ३१ ॥

आखस्य सुखरूप प्रतीत होता है। परतु उसका अन्त दुःख है तथा कार्यदक्षता दुःखरूप प्रतीत होती है। परतु उससे सुखका उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्यः छक्ष्मीः लज्जाः पति और कीर्ति-ये कार्यदक्ष प्रवर्मे ही निवास करती हैं। आलसीमे नहीं ॥ ३१ ॥

नालं सुखाय सुहदो नालं दुःखाय शत्रवः। न च प्रजालमधैभ्योन सुबेभ्योऽप्यलं धनम् ॥ ३२ ॥

न तो सहद सख देनेमें समर्थ हैं। न शतु दुःख देनेमें। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और नधन मुख दे सकता है ॥ ३२ ॥

यथा सृष्टोऽसि कौन्तेय धात्रा कर्मस्र तत् कुरु । अत एवं हि सिद्धिस्ते नेशस्त्वं कर्मणां नृप ॥ ३३ ॥

कुन्तीनन्दन ! नरेश्वर ! विधाताने जैसे कमोंके लिये तुम्हारी सृष्टि की है। तुम उन्हींका अनुष्ठान करो । उन्हींसे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कमोंके (फ़लके) खामी या नियन्ता नहीं हो ॥ ३३॥

ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके शोकको महर्षि व्यासने इस प्रकार दूर किया | 1 १ ॥

व्यास उवाच

पुरातनम् । अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं अक्मगीतं नरज्यात्र तन्निबोध युधिष्ठिर॥२॥

व्यासजी बोले—पुरुषसिंह युविष्ठिर ! इस प्रसङ्गमे जानकार लोग अस्मा ब्राह्मणके गीतसम्बन्धी इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, इसे सुनी ॥ २ ॥ अइमानं ब्राह्मणं प्राज्ञं वैदेही जनको चुपः। संदायं परिपत्रच्छ दःखशोकसमन्वितः॥ ३॥

एक समयकी बात है। दुःख-शोकमें डूबे हुए विदेहराज जनकने ज्ञानी ब्राह्मण अस्मारे अपने मनका संदेह इस प्रकार पछा ॥ ३॥

जनक जबाच

आगमे यदि वापाये बातीनां द्रविणस्य च । नरेण प्रतिपत्तव्यं कल्याणं कथमिच्छता॥ ४॥

जनक बोले-न्त्रहान । कदम्बीजन और धनकी उत्पत्ति या विनाश होने रर कल्याण चाहनेवाले प्ररूपको कैसा निश्चय करना चाहिये ! ॥ ४ ॥

#### अञ्मोवाच

उत्पन्नमिसमात्मार्च नरस्यानन्तरं वानि वान्यनवर्तन्वे दःखानि च सखानि च ॥ ५ ॥

अञ्माने कहा-राजन् ! मनुष्यका यह शरीर जब जत्म ग्रहण करता है। तद उसके साथ ही सख और दःख भी उसके पीछे छम जाते हैं ॥ ५ ॥

तेपामन्यतरावसी यद यदेवोपपदाते । घेतनामाञ् हरत्यभ्रमिवानिकः ॥ ६ ॥

इन दोनोंमेंसे एक न-एककी प्राप्ति तो होती ही है। अतः जो भी सुख या दुःख उपस्थित होता है। वही मनुष्यके ज्ञान-को उसी प्रकार हर छेता है। बैसे हवा बादछको उसा छे जाती है ॥ ६ ॥

थभिजातोऽसि सिद्धोऽसि नासि केवलमानुषः। इत्येभिहेंतुभिस्तस्य त्रिभिश्चित्तं प्रसिच्यते॥ ७॥

इसीचे भी कुळीन हूं। सिद्ध हूं और कोई साधारण मनस्य नहीं हैं' ये अहकारकी तीन धाराएँ मनुष्यके चित्तको सींचने लगती हैं || ७ ||

सम्भसक्तमना भोगान् विख्ज्य पित्संचितान् । परिश्लीणः परस्वानामादानं साधु मन्यते ॥ ८ ॥

फिर वह मनुष्य मोगोंमें आसक्तन्तित होकर क्रमशः वाप-दादोंकी रक्ली हुई कमाईको उड़ाकर क्याल हो जाता है और दूसरोंके धनको इडप छेना अच्छा मानने छगता है ॥ तमतिकान्तमर्थोदमाददानमसास्त्रतम् प्रतिवेधन्ति राजानो छुन्धा मृगमिवेषभिः॥ ९ ॥

वैसे ब्याधे अपने वाणोंद्वारा मृगोंको आगे बढनेसे रोकते हैं। उसी प्रकार मर्यादा लॉघकर अनुचितरूपसे दूसरोंके धन-का अपहरण करनेवाले उस मनुष्यको राजाछोग दण्डद्वारा वैसे कुमार्गपर चलनेसे रोकते हैं ॥ ९ ॥ ये च विंशतिवर्षा वा त्रिंशडर्पाश्च मानवाः।

परेण ते वर्षशताच भविष्यन्ति पार्थिव ॥ १०॥

राजन् । जो बीस या तीस वर्षकी उम्रवाले मनुष्य चोरी आदि दुक्तमोंमें लग जाते हैं, वे सी वर्षतक जीवित नहीं रह पाते ॥ १० ॥

तेषां परमदःखानां बद्धया भैषज्यमाचरेत । वसं प्रेक्षमाणस्ततस्ततः॥ ११॥ सर्वप्राणस्तां

बहाँ तहाँ समस्त प्राणियोंके द्रःखद वर्तावसे उनपर जो कुछ बीवता है- उसे देखता हुआ मनुष्य दरिद्रतासे प्राप्त होनेवाले उन महान् दुःखींका निवारण करनेके लिये बुद्धिके दारा औषष करे ( अर्थात् विचारद्वारा अपने आपको कुमार्ग-पर जानेचे रोके ) ।। ११ ॥

मानसानां पुनर्योनिर्देःखानां चित्तविश्रमः। अतिष्टोपनिपाती या ततीयं नोपपदाते ॥ १२ ॥

मनुष्योंको बार-बार मानसिक दुःखोंकी प्राप्तिके कारण दो ही हैं--चित्तका भ्रम और अनिष्टकी प्राप्ति । तीसरा कोई कारण सम्भव नहीं है ॥ १२ ॥

पवमेतानि दःखानि तानि तानीद मानवम् । विविधान्यपवर्तन्ते तथा संस्पर्शजान्यपि ॥ १३॥

इस प्रकार मनुष्यको इन्हों दो कारणींसे ये भिन्न-भिन्न प्रकारके दश्ख प्राप्त होते है। विषयोंकी आसक्तिसे भी ये द्राख प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

जरामृत्यु हि भूतानां खादितारी मुकाविव । विजनां दुवैलानां च हलानां महतामपि ॥ १५॥ बढाण और मृत्य-भे दोनों दो मेडियोंके समान हैं। जो

बलबानः दुर्बलः छोटे और बडे सभी प्राणियोको ला जाते हैं।। न कश्चिज्ञात्वतिकामेज्ञयसृत्यु हि मानवः। अपि सागरपर्यन्तां विजित्येमां वसुन्धराम् ॥१५॥

कोई भी मनुष्य कमी बढापे और मौतको छाँच नहीं सकता । मले ही वह समुद्रपर्यन्त इस सारी प्रथ्वीपर विजय पा चका हो ॥ १५ ॥

सुखं वा यदि वा दुःखं भूतानां पर्युपस्थितम् । प्राप्तव्यमवद्यैः सर्वे परिहारो न विद्यते ॥ १६॥

पाणियोंके निकट जो सुख या द्वाःल उपस्थित होता है। वह सन उन्हें विवश होकर सहना ही पड़ता है। क्योंकि उसके टालनेका कोई उपाय नहीं है ॥ १६॥

पूर्वे वयसि मध्ये वाष्युक्तरे वा नराधिय । अवर्जनीयास्तेऽर्था वैकांक्षिता ये ततोऽन्यथा ॥ १७ ॥

नरेश्वर ! पूर्वावस्थाः मध्यावस्था अथवा उत्तरावस्थामें कमीन कमी वे कछेश अनिवार्यरूपे प्राप्त होते ही है। जिन्हे मनुष्य उनके विपरीतरूपमें चाहता है ( अर्थात् सुख-ही सुख-की इच्छा करता है। परंतु उसे कह भी प्राप्त होते ही है ) ॥ व्यप्रियः सह संयोगो विश्रयोगश्च सप्रियः। वर्यानधीं सुखं दुःखं विधानमज्ञवर्तते ॥ १८ ॥ अप्रिय वस्तुओंके साथ संयोग, अत्यन्त प्रिय वस्तुओंका वियोग, अर्थ, अनर्थ, सुख और दुःख—इन सक्की प्राप्ति प्रारब्धके विधानके अनुसार होती है ॥ १८ ॥ प्रादुर्भोद्यक्ष भूतानां देहत्यागस्तथैव च। प्राप्तिव्योयामयोगक्ष सर्वमेतत् प्रतिष्ठितम् ॥ १९ ॥

प्राणियोंकी उत्पत्ति, देहावसान, सामें और हानि—ये सब प्रारव्यके ही आधारपर स्थित हैं ॥ १९ ॥ गन्धवर्णरसस्पर्शा निवर्तन्ते स्वभावतः। तथैव सुखदुःसानि विधानमनुवर्तते ॥ २० ॥

जैसे शब्द, रार्श्व, रूप, रस और गन्य खमावतः आते-जाते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य सुख और दुःखींको प्रारब्धानुसार पाता रहता है ॥ २० ॥

थासनं शयनं यानमुत्थानं पानभोजनम्। नियतं सर्वभूतानां कालेनैव भवत्युत॥२१॥

सभी प्राणियोंके छिये बैठनाः सोनाः चलनार्भारनाः उठना और खाना-पीना—ये सभी कार्यं समयके अनुसार ही नियत रूपसे होते रहते हैं॥ २१॥

षैद्याश्चाप्यातुराः सन्ति बलवन्तश्च दुर्बलाः । श्रीमन्तश्चापरे षण्ढा विचिन्नः कालपर्ययः ॥ २२ ॥

कभी-कभी वैद्य भी रोगी। बल्यान् भी दुर्बल और श्रीमान् भी श्रवमर्थे हो जाते हैं। वह वमयका उल्टेफर बड़ा श्रद्धत है।। कुले जन्म तथा वीर्यमारोग्यं रूपमेव च। सौभाग्यमुपभोगश्च भवितन्येन लभ्यते॥ २३॥

उत्तम कुल्मे जन्म, बल-पराक्रम, आरोग्य, रूप, धीमाग्य शीर उपमोग-सामग्री—ये सब होनहारके अनुसार ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

सन्ति पुत्राः सुबह्वो दिद्राणामनिच्छताम् । मास्ति पुत्रः समृद्धानां विचित्रं विधिचेष्टितम् ॥ २४ ॥

जो दरित्र हैं और सतानकी इच्छा नहीं रखते हैं। उनके तो बहुतन्ये पुत्र हो जाते हैं और जो धनवान् हैं। उनमेंमें किसी-किसीको एक पुत्र भी नहीं प्राप्त होता। विघाताकी चेष्टा बड़ी विचित्र है। 1881।

न्याधिरिम्नर्जेलं शस्त्रं बुगुक्षास्त्रापदो विषम् । ज्वरस्य मरणं जन्तोरुचाच पतनं तथा ॥ २५ ॥ निर्माणे यस्य यद् दिष्टं तेन गच्छति सेतुना ।

रोग, अनिन, जल, बास्त्र, भूख प्याच, विपत्ति, विष, ज्वर और ऊँचे स्थानधे गिरना —ये सब जीवकी मृत्युके निमित्त हैं। जन्मके समय जिसके छिये प्रारम्भवत जो निमित्त नियत कर दिया गया है, वही उसका सेतु है, अतः उसीके द्वारा वह जाता है अर्थात् परलोकमें गमन करता है ॥ २५ है॥ हस्यते नाप्यतिकामन निष्कान्तोऽथ्या पुनः ॥ २६ ॥

दृरयते चाप्यतिकामननित्राह्योऽथवा पुनः।

कोई इर छेतुका उल्छ्वन करता दिखायी नहीं देता अथवा पहले भी किसीने इसका उल्छ्वन किया हो, ऐसा देखनेमे नहीं आया । कोई-कोई पुरुप जो ( तपसा आदि प्रबळ पुरुषार्थके द्वारा ) दैवके नियन्त्रणभें रहने योग्य नहीं है, वह पूर्वोक्त छेतुका उल्छ्वन करता भी दिखायी देता है॥

दृश्यते हि युवैवेह विनश्यन् वसुमान् नरः। दरिदृश्च परिक्षिपः शतवर्षे जरान्वितः॥२७॥

इस जगत्मे धनवान् मनुष्य भी जवानीम ही नष्ट होता दिखायी देता है और क्लेशमें पड़ा हुआ दरिद्र भी सौ वर्षो-तक जीवित रहकर अत्यन्त बृढावस्थामे मरता देखा जाता है॥ अकिञ्चनाश्च स्ट्यक्ते पुरुषाश्चिरजीविनः। समृद्धे स कुळे जाता विनद्यन्ति पतङ्गवत्॥ २८॥

जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसे दरिद्र मी दीर्पजीवी देखे जाते हैं और घनवान कुळमे उत्पन्न हुए मनुष्य भी कीट पतर्ज्जोंके समान नष्ट होते रहते हैं ॥ २८॥

प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं विद्यते । काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दिद्याणां च सर्वशः ॥ २९॥ ज्यतमे प्रायः धनवानीको खाने और पचानेकी शक्ति ही

ज्ञात्म प्राथः वनपानाजा जागाः। गार् मन्न जाते हैं ॥२९॥ नहीं रहती है और दरिहोंके पेटमें काठ भी पच जाते हैं ॥२९॥ अहमेतत् करोमीति मन्यते काळनोदितः। यद् यदिष्टमसंतोषाद् दुरात्मा पापमाचरेत्॥ ३०॥

दुरात्या मनुष्य काल्ले प्रेरित होकर यह अभिमान करने लगता है कि मैं यह करूँगा। तत्यक्षात् असतोषवश उठे जो-जो अभीष्ट होता है। उस पापपूर्ण कृत्यको भी वह करने लगता है।। ३०॥

मृगयाक्षाःस्त्रियः पानं प्रसङ्गा निन्दिता वुधैः। दृश्यन्ते पुरुषाश्चात्र सम्प्रयुक्ता वहुश्रुताः॥३१॥

विद्वान् पुरुष शिकार करने, जुशा खेळने, लियोंके एंसर्गमें रहने और मदिरा पीनेके प्रसङ्गोंकी वड़ी निन्दा करते हैं, परंतु इन पाप-कमोंमें अनेक शास्त्रोंके अवण और अध्ययन-से सम्पन्न पुरुष भी स्ळग्न देखे जाते हैं॥ ३१॥

इति कान्नेन सर्वार्थानीिप्सतानीप्सतानिह । स्पृहान्ति सर्वभूतानि निमित्तं नोपलभ्यते ॥ ३२॥

इस प्रकार कालके प्रभावने समस्त प्राणी इप और अनिष्ट पदार्थोंको प्राप्त करते रहते हैं, इस इप्ट और अनिष्टकी प्राप्तिका अदृष्टके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ ३२॥ वासुमाकारामां च चन्द्रावित्यावहः सुपे। वासुमाकारामां च चन्द्रावित्यावहः सुपे।

ज्योतींषि सरितः शैलान् कः करोति विभातिं च॥ ३३॥ बायुः आकाराः अनिः। चन्द्रमाः सर्वः दिनः रातः नवनः नदी और पर्वतीको कालके विवा कौन बनाता और वारण

करता है ? ।। ३३ ।।

१. नीलकण्ठने 'प्राप्ति' का अर्थ 'लास' और 'ब्बायाम' का अर्थ जसके विपरीत 'अलाम' किया है।

जीतमुखां तथा वर्षे कालेन परिवर्तते। मनुष्याणां सुखदःखे नर्षम ॥ ३४ ॥ प्रचमेव

सदीं, गर्मी और वर्षाका चक्र भी कालते ही चलता है। न्रजेष्ठ । इसी प्रकार मनर्जीके सख-दःख भी काल्से ही प्राप्त

होते हैं ॥ ३४ ॥ नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः।

ज्ञायन्ते मृत्युनीपेतं जरया चापि मानवम् ॥३५॥ इद्वावस्था और मृत्युके वशमें पहे हुए मनुष्यको शीषघः

मन्त्र, होम और जप भी नहीं बचा पाते हैं ॥ ३५ ॥ यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । समेत्य च व्यपेयातां तद्वद् भृतसमागमः॥ ३६॥

जैसे महासागरमें एक काठ एक ओरसे और दूसरा दूसरी ओरहे आकर दोनों थोडी देरके लिये मिल जाते हैं तथा भिलकर फिर विखुइ भी जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ प्राणियोंके संयोग-वियोग होते रहते हैं ॥ १६ ॥

वे चैव पुरुषाः स्त्रीभिगीतवाचैरुपस्थिताः। ये चानाथाः परात्रादाः कालस्तेषु समक्रियः ॥ ३७ ॥

जगत्में जिन धनवार पुरुषोंकी सेवामें बहत-सी सन्दरियाँ गीत और वाद्योंके साथ उपस्थित हुआ करती हैं और जो क्षनाय मनुष्य दसरोंके अन्नपर जीवन-निर्वाह करते हैं। उन सबके प्रति कालकी समान चेष्टा होती है।) ३७ ।) मातापित्रसहस्राणि पुत्रदारदातानि संसारेप्वनुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम् ॥ ३८॥

हमने सरावर्में अनेक बार जन्म लेकर सहस्रों माता-पिता और सैकड़ों स्त्री-पुत्रोंके सुखका अनुभव किया है। परंत अव वे किसके हैं अथवा हम उनमेंसे किसके हैं १ ॥ ३८ ॥ नैवास्य कश्चिद भविता नायं भवति कस्यचित् । सहतमेचेर्द दारवन्धुसुहज्जनैः ॥ ३९॥

इस जीवका न तो कोई सम्बन्बी होगा और न यह किसीका सम्बन्धी है । जैसे मार्गर्मे चलनेवालींको दसरे राहगीरोंका साथ मिल जाता है। उसी प्रकार यहाँ माई-बन्धः ह्यी-पत्र और सहदौंका समागम होता है ॥ १९ ॥

कारो क च गमिण्यामि को न्वहं किमिहास्थितः। कस्मात् किमनुशोचेयमित्येवं स्थापयेन्मनः ॥ ४० ॥

अतः विवेकी पुरुषको अपने मनमें यह विचार करना चाहिये कि 'मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कीन हैं, यहाँ किस-छिये आया हॅ और किस लिये किसका शोक करूँ !'॥ ४०॥ अनित्ये प्रियसंवासे संसारे चक्रवहती। पथि सङ्गतमेषैतद् भ्राता माता पिता सखा ॥ ४१ ॥

यह ससार चक्रके समान धूमता रहता है । इसमें प्रिय-जनींका सहवास अनित्य है । यहाँ भारताः मित्रः विता और माना आदिका साथ रास्तेमें मिले हुए वटोहियोंके समान ही है ॥४१॥ न दृष्टपूर्व प्रत्यक्षं परलोकं विद्यविद्याः।

थागमांस्त्वनतिकस्य अङ्गतन्यं बुसूषता ॥ ४२ ॥ यद्यपि विद्वान पुरुष कहते हैं कि परलोक न तो ऑखेंकि

सामने है और न पहलेका ही देखा हुआ है, तथापि अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुवको शास्त्रोकी आशाका उल्लब्बन न करके उसकी बातींपर विश्वास करना चाहिये॥

क्रवींत पित्रदैवत्यं धर्माणि च समाचरेत्। यजेच विद्वान् विधिवत् त्रिवर्गं चाप्यूपाचरेत्॥ ४३॥

विज्ञ पुरुष पितरींका आद्ध और देवताओंका यजन करे। धर्मानुकुल कार्योंका अनुष्ठान और यज करे तथा विधिपूर्वक घर्म, अर्थ और कामका भी सेवन करे ॥ ४३ ॥ काळसागरे । गम्भीरे म्बंनिमज्जे ज्वगदिवं कश्चिद्वबुध्यते ॥ ४४ ॥ ਜ जरामत्यमहाश्राहे

जिसमें जरा और मृत्युरूपी बड़े-बड़े ग्राह पड़े हुए हैं। उस गम्भीर काल्समूद्रमें यह सारा ससार द्वव रहा है। किंत कोई इस बातको समझ नहीं पाता है ॥ ४४ ॥ सवरित्रहाः । केवलं आयर्वेदमधीयानाः दश्यन्ते वहवो वैद्याच्याधिभिः समभिप्तुताः ॥ ४५ ॥

केवल आयुर्वेदका अध्ययन करनेवाले बहुत-से वैद्य भी परिवारमहित रोगोंके शिकार हुए देखे जाते हैं ॥ ४५ ॥

ते पिवन्तः कपायांश्च सर्पापि विविधानि च । न सत्युमतिवर्तन्ते चेळामिच महोदधिः॥४६॥

वे कड्वे-कड्वे काढे और नाना प्रकारके घृत पीते रहते हैं तो भी जैसे महासागर अपनी तट-भूमिसे आगे नहीं बढ़ताः उसी प्रकार वे मौतको लॉघ नहीं पाते हैं ॥ ४६ ॥ रसायनविद्रश्चैव सप्रयक्तरसायनाः । दृश्यन्ते जरवा भया नगा नागैरिवोत्तमैः ॥ ४७ ॥

रसायन जाननेवाले वैद्य अपने लिये रसायनींका अच्छी सरह प्रयोग करके भी बृद्धावस्थाद्वारा वैसे ही जर्जर हुए दिखायी देते हैं। जैसे श्रेष्ठ हाथियोंके आपातसे टूटे हए बक्ष दृष्टिगीचर होते हैं ॥ ४७ ॥

तथैव तपसोपेताः स्वाध्यायाभ्यसने रताः। वातारो वहारीलाश्च न तरन्ति जरान्तकौ ॥ ४८॥

इसी प्रकार शास्त्रोंके स्वाध्याय और अभ्यासमें लगे हुए विद्वान्। तपस्वीः दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा और मृत्युको पार नहीं कर पाते हैं ॥ ४८॥

न हाहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः समाः । जातानां सर्वभूतानां न पक्षा न पुनः क्षपाः ॥ ४९ ॥

संसारमे जन्म लेनेबाले सभी प्राणियोंके दिन-रातः वर्षः मास और पक्ष एक बार बीतकर फिर वापस नहीं छोटते हैं।।

सोऽयं विपलसम्बानं कालेन ध्रवसध्यः। नरोऽवद्याः समभ्येति सर्वभृतनिषेवितम्॥५०॥ मृत्यके इस विशाल मार्गका सेवन सभी प्राणियोंको करना

पडता है। इस अनित्य मानवको भी कालते विवश होकर कभी

न टलनेवाले मृत्युके मार्गपर आना ही पडता है ॥ ५० ॥ देहो चा जीवतोऽभ्येति जीवो चाभ्येति देहतः। पथि सङ्गममभ्येति दारैरम्येश्च यन्धुभिः॥ ५१॥

( आस्तिक मतके अनुसार ) जीव (चेतन ) से शरीरकी उत्पत्ति हो या ( नास्तिकोंकी मान्यताके अनुसार ) अरीरसे जीवकी । सर्वया स्त्री-पुत्र आदि या अन्य वन्धुओंके शय जो समागम होता है। वह रास्तेमे मिळनेवाले राहगीरींके समान ही है॥ ५१॥

नायमत्यन्तसंवासो छभ्यते जातु केनचित्। अपि स्वेन शरीरेण किमुतान्येन केनचित्॥ ५२॥

किसी भी पुरुषको कभी किसीके साथ भी सदा एक स्थानमें रहनेका सुयोग नहीं मिलता। जब अपने रारीरके साथ भी बहुत दिनोंतक सम्बन्ध नहीं रहता। तब दूसरे किसीके साथ कैसे रह सकता है १ ॥ ५२॥

क्ष सुतेऽच पिताराजन् क्ष सुतेऽच पितामहाः। त्र त्वं पश्यसि तानचन त्वां पश्यन्तितेऽनघ ॥५३॥

राजत् । आज तुम्हारे पिता कहाँ है श्याज तुम्हारे पितामह कहाँ गये ! निष्पाप नरेश ! आज न तो तुम उन्हें देख रहे हो और नू वे तुम्हे देखते है ॥ ५३ ॥

न चैन पुरुषो द्रष्टा खर्गस्य नरकस्य च । भागमस्तु सतां चक्षुर्नृपते तमिहाचर॥५४॥

कोई भी मनुष्य यहाँते इन स्थूल नेत्रोहारा स्वर्ग और नरकको नहीं देख सकता। उन्हें देखनेके क्रिये ससुरुषींके पास सास्त्र ही एकमात्र नेत्र हैं, अतः नरेश्वर ! तुम यहाँ उस शास्त्रके अनुसार ही आचरण करो ॥ ५४ ॥ चरित्रवक्षसचर्यों हि प्रजायेल यजेल व । पितृदेवमनुष्याणामानुष्यावनस्थ्यकः ॥ ५५ ॥

मनुष्य पहले ब्रह्मचर्यका पूर्णस्यसे पालन करके ग्रहस्य-आक्षम स्वीकार करे और दिवरों, देवताओं तथा मनुष्यों (अतिथियो ) के ऋणले मुक्त होनेके ख्रिये संवानात्यादन तथा यत्र करे, किसीके प्रति दोषदृष्टि न रक्ले ॥ ५५ ॥ स यहारीलः प्रजने निविष्टः प्राग् ब्रह्मचारी प्रविविक्तचक्षः । आराधयेत् सर्गाममं च लोकं परं च मुक्तवा हृदयव्यलीकम् ॥ ५६॥

मनुष्य पहले ब्रह्मचर्यका पाठन करके बतानीःगादनके लिये विबाह करें, नेत्र आदि इन्द्रियोंको पवित्र रक्ते और स्वर्गेलोक तथा इहलोकके सुखकी आशा छोड़कर हृदयके शोक-छतापको दूर करके यत्र-परायण हो प्रमासमाठी आराधना

करता रहे॥ ५६॥ समं हि धर्मे चरतो सृपस्य द्रव्याणि चाम्याहरतो यथावत् । प्रशृत्तधर्मस्य यशोऽभिवर्धते सर्वेष्ठ छोकेष्ठ चराचरेष्ठ॥ ५७॥

राजा यदि नियमपूर्वक प्रजाक निकटते करके रूपमे इच्य प्रहण करे और राम-देवते रहित हो राजधर्मका पालन करता रहे तो उस धर्म गरायण नरेशका सुयश सम्पूर्ण चराचर कोकोमे पैल जाता है ॥ ५७॥

> इत्येवमाशाय विदेहराजो वाक्यं समग्रं परिपूर्णहेतुः। अस्मानमामन्त्र्य विशुद्धद्धिः-

र्चयौ गृहं स्वं प्रति सान्तदाोकः ॥ ५८॥ निर्मल बुद्धिबाले विदेहराज जनक अस्माकायह युक्तिपूर्ण सम्पूर्ण उपदेश सुनकर शोकरहित हो गये और उनकी आजा ले अपने घरको छौट गये ॥ ५८॥

तथा त्वमप्यच्युत मुञ्ज होकि मुचिष्ठ हाकोपम हर्षमेहि। शात्रेण धर्मेण मही जिता ते

तां अङ्क इच कुन्तीखुत मावमंस्थाः॥५९॥ अपने घमेरे कभी च्युत न होनेवाले इन्द्रवुस्य पराक्रमी कुन्तीकुमार अधिष्ठर। तुम भी शोक छोड़कर उठो और हृदयमें हुई घारण करो । तुमने अत्रियधर्मके अनुसार इत पृथ्वीपर विजय पायी है। अतः इसे मोगो । इसकी अवहेलना न करो ॥

इति श्रीमहा भारते वान्तिपर्वणि राजधर्मां तुतासनपर्वणि व्यासवाक्येऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

इस प्रकार श्रीमहःमारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुशासनपर्वमे न्यासदावयिवयक अद्वार्डसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥२८॥

# एकोनत्रिंशोऽष्यायः

श्रीकृष्णके द्वारा नारद-सृंजय-संवादके रूपमें सोठह राजाओंका उपारूमान संक्षेपमें सुनाकर युधिष्ठिरके योकनिवारणका प्रयत्न

वैशम्यायन उवाच

अन्याहरति राजेन्द्रे धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे । गुडाकेशो हुपीकेशमभ्यभाषत पाण्डवः ॥ १ ॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं --- जनमेजय! सबके समझाने- आतिद्योकाभिसंतप्ते

बुझानेपर मी जब धर्मपुत्र महाराज युविष्ठिर मीन ही रह गये। तब पाण्डुपुत्र अर्जुनने भगवान् श्रीकृष्णने कहा ॥ १ ॥

अर्जुन उवाच

द्यातिशोकाभिसंतप्तो धर्मपुत्रः परंतपः।

# महाभारत 👓



खयं श्रीकृष्ण शोकमय युधिष्ठिरको समझा रहे हैं

एप शोकार्णवे मन्तस्तमाश्वासय माधव॥२॥

अर्जुन वोटि—माधन ! शतुओंको सताप देनेवाछे ये धर्मपुत्र युविधिर स्वयं माई-बन्धुओंके शोकसे सतार हो शोकके समुद्रमें हुर गये हैं, आप इन्हें धीरज वैंधाइये ॥ २ ॥ सर्वे सा ते संदायिताः पुनरेस जनार्दन । अस्य शोकं महावाहो प्रणाश्चितुमर्दस्ति ॥ ३ ॥

महाबाहु जनार्दन ! हम सब लोग पुनः महान् सशयमे पड गये है । आप इनके शोकका नाश कीविये ॥ ३ ॥

वैशम्पायन उवाच

पवमुक्तस्तु गोविन्दो विजयेन महात्मना । पर्यवर्तत राजानं पुण्डरीकेक्षणोऽच्युतः ॥ ४ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—राजत्। महायना अर्जुनके ऐसा कहनेपर अपनी महिमारे कभी च्युत न होनेवाले कमलनयन भगवान् गोविन्द राजा युधिष्ठिरकी और घूमे—उनके वम्युल हुए॥ अनतिकमणीयो हि धर्मे राजस्य केशवः। वाल्यात् प्रभृति गोविन्दः शीत्या चार्य्यकोऽर्जुनात्॥५॥

धर्मराज युधिष्ठर भगवान् श्रीकृष्णकी आज्ञाका कभी उल्लब्धन नहीं कर एकते थे; नर्गेकि श्रीकृष्ण नाल्यावस्यावे ही उन्हे शर्बुनते मी अधिक प्रिय थे ॥ ९ ॥ सम्प्रमुख्य महावाहुर्भुजं चन्दनभूषितम् । शैळस्तम्भोपमं शौरिकवाचाभिविनोदयन् ॥ ६ ॥

महाबाहु गोविन्दने अधिष्ठरकी पत्यरके वने हुए (सम्भे-जैवी चन्दनचर्चित भुजाको हाथमें केकर उनका मनोरखन करते हुए इस प्रकार बोळना आरम्म किया ॥ ६॥ शुद्धोमे चदनं तस्य सुदंष्ट्रं चाक्लोचनम्। व्याकोश्रामिच विस्पर्धं पश्चं सूर्यं इचोदिते॥ ७॥

डस समय सुन्दर दॉर्ती और मनोहर नेत्रींसे युक्त उनका मुखारविन्द सुर्योदयके समय पूर्णतः विकस्ति हुए कमलके समान नोमा पा रहा था ॥ ७ ॥

वासुदेव उवाच

मा क्रयाः पुरुपव्याघ शोकं त्वं गात्रशोपणम् । न हि ते सुलभा भूयोये इतासिन् रणाजिरे ॥ ८ ॥

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—पुरुषिंह । तम शोक न करों । गोक तो गरीरको छुखा देनेनाला होता है । इस समराङ्गणमें जो घीर मारे गये हैं। वे फिर सहज ही मिल सकें। यह सम्मन नहीं है ॥ ८॥

स्वप्नलभ्या यथा लाभा वितथाः प्रतिवोधने । एवं ते क्षत्रिया राजन् ये न्यतीता महारणे ॥ ९ ॥

राजन् । जैसे धपनेमें मिले हुए घन कार्योपर मिथ्या हो जाते हैं। उसी प्रकार जो छन्निय महासमरमें नष्ट हो राये हैं। उनका दर्गन अब तुर्लम है॥९॥ सर्वेऽप्यमिमुखाः शूरा विजिता रणशोभिनः। नेयां कश्चित् पृष्ठतो वा पळायन् वापि पातितः ॥ १० ॥

सग्राममें शोभा पानेबाठे वे सभी ग्रुरवीर शत्रुका सामना करते हुए पराजित हुए हैं। उनमेंसे कोई भी पीठपर चोट खाकर या मागता हुआ नहीं भारा गया है॥ १०॥ सर्वे त्यक्त्वाऽऽत्मनः प्राणान् ग्रुत्र्वा वीरा महाम्मूचे। शक्षपूता दिसं प्राप्ता न ताञ्छोचितुमहेंसि॥११॥

सभी बीर महायुद्धमें जूबते हुए अपने प्राणींका परित्याग करके अरु-शक्तींते पवित्र हो स्वर्गलोकमें गये हैं। अतः तुम्हे उनके स्थ्रि शोक नहीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ क्षत्रधर्मरताः शूरा वेदवेदाङ्गपारगाः । प्राप्ता चीरगति पुण्यां तान् न शोचितुमहीस ॥ १२ ॥ मृतान् महानुभावांस्त्वं अत्वैव पृथिवीपतीन् ।

क्षत्रिय-धर्ममे तसर रहनेशाले, वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत वे द्वरतीर नरेरा पुण्यमयी वीर-गतिको प्राप्त हुए हैं। वहलेके मरे हुए महानुमाव भूपतियोंका चरित्र सुनकर तुम्हें अपने उन वन्धुओंके लिये भी शोक नहीं करना चाहिये॥ १२३॥ अत्रैवोदाहरण्तीममितिहासं पुरातनम्॥ १३॥ स्टेंजयं पुत्रशोकार्ते यथायं नारदोऽप्रवीत्।

इस विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। जैसा कि इन देवरिं नारदजीने पुत्र-गोकसे पीड़ित हुए राजा सजयसे कहा था ॥ १३५ ॥ सुखदु:खैरहं स्वं च प्रजाः सर्वोध्य स्ट्रंजय ॥ १४॥ अविमक्ता मरिष्यामस्तन का परिदेवता।

'मंजय । मैं। हाम और ये समस्त प्रजाबनेके छोग कोई भी सुख और दुःखींके यन्थनते मुक्त नहीं हुए हैं तथा एक दिन हम सब छोग मरेंगे भी । फिर इसके छिये बोक क्या करना है १॥ १४६ ॥

महाभाग्यं पुरा राजां कीर्त्यमानं मया शृणु ॥ १५ ॥ गच्छावधानं नृपते ततो दुःखं महास्यसि ।

प्तरेश्वर ! में पूर्ववर्ती राजाओं के महान सौभाग्यका वर्णन करता हूँ । छुनो और सावधान हो जाओ । इससे तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा ॥ १५३ ॥

सृतान् महानुभावांस्त्वं श्रुत्वैव पृथिवीपतीन्॥ १६॥ शममानय संतापं श्रुणु विस्तरदाश्च मे ।

प्मरे हुए महानुमाव भूपतियाँका नाम सुनकर ही द्वम अपने मानसिक संतापको शान्त कर को और मुझसे विस्तार-पूर्वक उन सक्का परिचय सुनो ॥ १६३ ॥ क्रुप्महाभिशामनमायुर्वर्धनमुक्तमम् ॥ १७ ॥ अग्रिमाणां क्षितिमुजामुपादानं मनोहरम् ।

उन पूर्ववर्ती राजाओंका अवण करने योग्य मनोहर इचान्त बहुत ही उत्तम, ब्रूर प्रहोंको शान्त करनेवाला और आयुको वढानेवाल है॥ १७३॥ आयिक्षितं मरुत्तं च मुतं सुखय शुश्रम॥ १८॥ यस्य सेन्द्राः सवरुणा वृहस्पतिपुरोगमाः। देवा विश्वसृजो राङ्गो यङ्गमीयुर्महात्मनः॥१९॥

'स्ंजय ! इमने सुना है कि अविक्षित्के पुत्र वे राजा मरुत्त भी भर गये। जिन महात्मा नरेवाके यसमें इन्द्र तथा वरणसहित सम्पूर्ण देवता और प्रजापतिगण बृहस्पतिको आगे करके पभारे थे ॥ १८-१९ ॥

यः स्पर्धयायजञ्छकं देवराजं पुरंदरम्। शक्तिमेयैषी यं विद्वान् प्रत्याचष्ट चृहस्पतिः॥२०॥ संवर्तो याजयामास यवीयान् स बृहस्पतेः।

(उन्होंने देवराज इन्द्रिंग स्पर्ध रखनेके कारण अपने यज्ञ-वैभवद्वारा उन्हें पराजित कर दिया था। इन्द्रका क्षिय चाह्नेवाले बृहस्पतिजीने जब उनका यज्ञ करानेथे इन्कार कर दिया। तब उन्हींके छोटे भाई सवर्तने मरत्तका यज्ञ कराया था॥ २०२॥

यस्मिन् प्रशासित मही नृपतौ राजसत्तम । अस्टप्रवच्या पृथिवी विवमौ चैत्यमालिनी॥२१॥

व्यश्रेष्ठ ! राजा मक्त जब इस पृथ्वीका कारन करते थे, उस समय यह बिना जोतेचीये ही अझ पैदा करती थी और समस्त भूमण्डलमे देवलगेंकी मालाची दृष्टिगोचर होती थी, जिससे इस पृथ्वीकी बड़ी बोमा होती थी ॥ ११ ॥ आविक्षितस्य वे संत्रे विश्वेदेवाः समासदः । मस्तः परिवेद्यारः साध्यक्षासन् महातमनः ॥ २२ ॥

महामना मरूचके यश्रमें विश्वेदेवगण वमावद थे और मबद्रण तथा वाध्याण रवीई परोवनेका काम करते थे॥२२॥ मस्द्रणा महत्त्वस्य यत् सोममपिवंस्ततः। देवान् मनुष्यान् गन्धवीनत्यरिज्यन्त दक्षिणाः॥ २३॥ मस्द्रणोने मस्त्रके यश्रमे उस समय खुर सोमरसका

पान किया था। राजाने जो दक्षिणाएँ दी थी, वे देवताओं, मनुष्यो और रान्धवाके सभी यजीते बदकर थी॥ २१॥ स चेन्मसार संजय चतुर्भद्रतरस्त्यरा। पुत्रास पुण्यतरश्चेव मा पुत्रमनुतव्यथाः॥ २४॥

्मुजय । धर्म, झान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य-इन चारों बार्धो-मे राजा मरुच तुमसे वदु-चदकर ये और ग्रुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गये, तव औरोकी क्या बात है । अतः ग्रुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो ॥ सुद्दोत्रं चैवातिथिनं सृतं स्तंत्रय ग्रुश्चम। यस्मिन् हिर्ण्यं चसुषे मधवा परिवत्सरम् ॥ २५॥

. 'शुजय ! अतिथिसकारके प्रेमी राजा सुद्दोत्र मी जीवित नहीं रहे, ऐसा सुननेमें आया है । उनके राज्यमें इन्द्रने एक वर्षतक सोनेकी वर्षा की यी ॥ २५ ॥ सत्यनामा वसुमती यं प्राप्यासीजनाधिपम् । हिर्प्यमनदन् नस्टस्तिस्त्रन्यदेश्वरे ॥ २६ ॥ (राजा सद्दोत्रको पाकर पृथ्वीका बसुमती नाम सार्यक हो गया या । जिस समय वे जनपदके स्वामी थेः उन दिनों वहाँकी नदियाँ अपने जलके साथ-साथ सुवर्ण वहाया करती याँ॥ कुमीन कर्कटकान नकान मकराव्छिशुकानपि।

नदीष्वपातयद् राजन् सघवा छोकपूजितः ॥ २७ ॥ पाजन् ! छोकपूजित इन्द्रने सोनेके वने हुए बहुतसे

"राज्य ! व्यक्तभूज्य इन्द्रन शानक वन हुए बहुत से कछुए, केकड़े, नाके, मगर, सूंध और मत्स्य उन नदियोंमें गिराये थे !! २७ !!

हिरण्यान् पातितान् दृष्ट्वा मत्स्यान् मकरकच्छपान् । सहस्रशोऽय शतशस्ततोऽसमयदथोऽतिथिः ॥ २८॥

५३न नदिवोंमें तैकड़ों और हजारोकी सख्यामें सुवर्णमय मत्स्यों, ब्राहों और कलुओंको गिराया गया देख आंतिथिप्रिय राजा सङोत्र आश्चर्यन्तिकत हो उठे थे ॥ १८ ॥

तिहरण्यमपर्यन्तमानृतं कुरुजाङ्गले । ईजानो वितते यहे ब्राह्मणेश्यः समार्पयत् ॥ २९ ॥

व्यह अनन्त खुवर्णराधि कुरुबाङ्गल देशमे छा गयी थी। राजा खुदोत्रने वहाँ यज्ञ किया और उसमे वह सारी धनराधि ब्राह्मणीमे बॉट दी ॥ २९॥

स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्वया। पुत्रात् पुण्यतरङ्चैव मा पुत्रमजुरुप्यथाः॥ ३०॥ अद्क्षिणमयज्वानं इवैत्य संशाम्य मा शुचः।

्रवेतपुत्र संजय ! वे वर्षः, जानः वैराग्य और ऐसर्य-हन चारो करवाणकारी गुणोमे तुमये वद चढ़कर ये और द्वम्हारे पुत्रते भी अधिक पुष्यातमा थे । जन ये भी मर गये, तर दूसरोकी क्या बात है ! अतः तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो । उसने न तो कोई यह किया या और न दक्षिणा ही बॉटी थी, अतः उसके लिये शोक न करो शान्त हो जाओ ॥ अक्सं चुहृद्वर्थं चैव सृतं संजय शुश्रुम ॥ २१॥

यः सहस्रं सहस्राणां इवेतानश्वानवास्त्रत्। सहस्रं च सहस्राणां कत्या हेमपरिष्क्रताः ॥ ३२॥ ईजानो वितते यहे दक्षिणामत्यकालयत्।

स्तुजय । अङ्गदेशके राजा वृह्हयकी भी मृत्यु हुई थी। ऐसा हमने मुना है । उन्होंने यह फरते समय अपने विशाल यहमे दस लाख रुवेत थोड़े और सोनेक आभूषणींथे भृषित दस लाख कन्याएँ दक्षिणारूपमे बॉटी थी ॥ २१-२२ई ॥ या सहस्रं सहस्राणां गजानां पद्ममालिनाम् ॥ ३३ ॥ ईजानो वितते यहे दक्षिणामत्यकालयत् ।

ृष्ट्री प्रकार यजमान बृहद्रथने उस विस्तृत यज्ञमे सुवर्ण-मय कमलोकी मालाओंने अलङ्कृत दस लाख हायी भी दक्षिणामें बॉटे ये ॥ २२५ ॥

शतं शतसहस्राणि चृषाणां हेममालिनाम् ॥ ३४॥ गर्वा सहस्रानुचरं दक्षिणामत्यकालयत्।

्डन्होंने उस यश्चम एक करोड़ सुवर्णमालाघारी गायः बैल और उनके सहलों सेवक दक्षिणारूपमें दिये थे ॥२४५॥ अङ्गस्य यजमानस्य तदा विष्णुपदे गिरौ ॥ ३५ ॥ अमाग्रदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः।

्यजमान अङ्ग जब विष्णुपद पर्वतपर यज्ञ कर रहे थे। उस समय इन्द्र वहाँ सोमरत पीकर मतवाळे हो उठे थे और दक्षिणाओंते ब्राह्मणोपर मी आनन्दोन्माद छा गया या॥३५५॥ यस्य यहेपु राजेन्द्र दातसंख्येषु वे पुरा ॥ ३६॥ देवान् मसुष्यान् गन्धर्वानत्यरिच्यन्त दक्षिणाः।

(राजेन्द्र | प्राचीन काळमें श्रङ्गराजने ऐसे ऐसे सौ यह किये वे और उन सबसे जो दक्षिणाएँ दी गयी थीं। वे देवताओं, गन्धवों और मनुष्योके यहाँसे बढ़ गयी थीं॥ न जातो जनिता नान्यः पुमान् यः सम्प्रदास्यति ॥३७॥ यदङ्गः प्रददी वित्तं सोमसंस्थासु सप्तसु।

'अङ्गराजने सातों सोमे-सस्याओंमें जो धन दिया था। उतना जो दे सके। ऐसा दूसरा न तो कोई मनुष्य पैदा हुआ है और न पैदा होगा॥ ३७३॥

स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया ॥ ३८ ॥ पुत्रात् पुण्यतरहचैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ।

र्ध्याय ! प्वांक चारों कस्याणकारी गुणोमें वे बृहद्वय प्रमित बहुत वदे-चट्टे ये और तुम्हारे पुत्रते भी अधिक पुण्यातमा थे। जब वे भी मर गये तो दूसरोंकी क्या बात है ! अतः तम अपने पुत्रके लिये चंत्रत न होशो ॥ ३८ है ॥ श्वितमीशीनरं चैच मृतं स्ंजय शुश्रम ॥ ३९ ॥ य इमां पृथिवीं सर्वो चर्मवत्स्वमवेष्टयत् ।

र्ष्यंजय | जिन्होंने इस सम्पूर्ण पृथ्वीको चमड़ेकी भाँति छपेट लिया था ( सर्वेषा अपने अधीन कर लिया था ), वे उद्योनरपुत्र राजा शिवि भी मरे थे, यह हमने छुना है॥३९३॥ महता रथघोपेण पृथिवीमजुनादयन् ॥ ४०॥ एकच्छत्रां मही चक्रे जैत्रेणैकरथेन थः।

्वे अपने रथकी गम्भीर ध्वनिते पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए एकमान विजयशील रथके द्वारा इस भूमण्डलका एकलन शासन करते थे ॥ ४०३ ॥ यावदद्य गवादवं स्यादारण्यैः पृश्वभिः सह ॥ ४१ ॥

यावदद्य गवादवं स्यादारण्येः पशुभिः सह ॥ ४१ ॥ तावतीः प्रदद्गे गाः स शिविरौशीनरोऽध्वरे ।

भाज संसारमे जगली पशुर्शीसहित जितने माय-वैछ और घोड़े हैं। उतनी संख्यामें उधीनरपुत्र गिविने अपने यजमें केवल गौजींका दान किया ॥ ४१६ ॥ न वोद्यारं पुर्व तस्य कश्चिनमेने प्रजापतिः॥ ४२॥

न वाहार धुर तस्य काश्चन्यन प्रजापतिः ॥ ४२ ॥ न भूतं न भविष्यं च सर्वराजसु सृंजय । अन्यजीशीनराच्छेन्याद राजपेरिन्द्रविकमात् ॥ ४३ ॥

'राजय । प्रजापति ब्रह्माने इन्द्रके तुन्य पराक्रमी उद्योगर-पुत्र राजा गिविके सिवा सम्पूर्ण राजाकीमे मृत या मिष्ठय-

१. अग्निष्टोम, अत्यन्तिष्टोम, उत्थ्य, योडही, बाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम—ये सात सोमसस्थार है। काळके दूषरे किसी राजाको ऐसा नहीं मानाः जो शिविका कार्यभार बहन कर सकता हो ॥ ४२-४३ ॥ अद्क्षिणमयज्वानं मा पुत्रमनुतप्यथाः । स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतरङ्चेष मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ४४ ॥

'छंजय ! राजा शिवि पूर्वोक्त चारो कस्याणकारी बातों में द्वमते बहुत बढ़े-चढ़े ये । तुम्हारे पुत्रते मी अधिक पुण्यात्मा थे । वाव वे भी मर गये, तब दूसरेकी क्या बात है। अतः तुम अपने पुत्रके लिये शोक मत करो । उसने न तो कोई यज्ञ किया था, न दक्षिणा ही दी थी। अतः उस पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४४ ॥

भरतं चैव दौष्यन्ति मृतं संजय शुश्रुम । शाक्तन्तरुं महातमानं भूरिद्रविणसंचयम् ॥ ४५॥

्संजय । दुःयन्त और शकुन्तलको पुत्र महाधनी महा-मनस्वी भरत भी मृत्युके अधीन हो गये। यह हमने सुना था।। यो वस्ट्या द्विरत चाश्चान् देवेस्यो यसुनामनु ।

सरस्तो विश्वाति च गङ्गामनु चतुर्दश ॥ ४६ ॥ अभ्यमेधसहस्रोण राजसूरशतेन च । इष्टवान् स महातेजा दौष्यन्तिर्भरतः पुरा ॥ ४७ ॥

्डन महातेजस्वी दुष्यन्त-दुमार मरतने पूर्वकाळमें देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यमुनाके तटपर तीन ती, सरस्वती-के तटपर शीस और गङ्गाके तटपर चौदह घोड़े बॉबकर उतने-उतने अश्वमेष यन किये थे। क उन्होंने अपने जीवनमें एक राहस्त्र अश्वमेष और सौ राजसूत्र यन्न सम्यन्न किये थे।। भरतस्य महत्त् कर्म सर्वराजस्त्र पार्थिवाः। स्वं मत्यी इच पाहम्यां नाजगन्तमराक्जवन्।। ४८॥

ंजैसे मनुष्य दोनो भुजाओंसे आकागको तैर नहीं सकते, उसी प्रकार सम्पूर्ण राजाओंमें भरतका जो महान् कमें है, उसका दूसरे राजा अनुकरण न कर सके ॥ ४८ ॥ पर सहस्राद् यो यद्धान् हयान् वेदीविंतत्य च । सहस्रां यत्र प्रधानां कण्याय भरतो दही ॥ ४८ ॥

उन्होंने सहस्रवे भी अधिक घोड़े बॉधे और यक्त-वेदियीं-का विस्तार करके अश्वमेध यज किये । उसमे भरतने आचार्य कण्वको एक हजार सुवर्णके वने हुए कमल मेंट किये॥ स चेनममार खुँजय चतुर्भद्रतरस्त्वया।

पुत्रात् पुण्यतररुचेच मा पुत्रमञ्जतप्यथाः॥ ५०॥

•धःत्रय ! वे साम, दान, दण्ड और मेदः—इन चार

करवाणमयी नीतियों अथवा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यः—

\* पहळे द्रोणपर्वमें जो सोलह राजाओं के प्रसं आये हैं, उनमें और यहाँके प्रसं पाठमें वोक कारण नहुत अन्तर देखा नाता है। वहाँ भरतके द्वारा यसुनातदपर सौ, सरस्वतीतदपर तीन सी और गदातदपर चार सौ अश्वमेथ यह किये गये थे---यह उत्केख हैं।

इन चार मञ्जलकारी गुणोंमें तुमसे बहुत बढे हुए थे । तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा भी अधिक पुण्यातमा थे। जब वे भी मर गये। तत्र दुमरा कौन जीवित रह सकता है। अतः तुम्हे अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥५०॥ रामं दाशर्थि चैव सृतं खुंजय शुश्रम। योऽन्वकम्पत वै नित्यं प्रजाः प्रचानिवौरसान् ॥ ५१ ॥

·सुजय ! सुननेमे आया है कि दशरथनन्दन मगवान श्रीरामजी भी यहासे परम धामको चले गये थे जो सदा अपनी प्रजापर वैसी ही कृपा रखते थे, जैसे-पिता अपने औरस पुत्रोंपर रखता है ॥ ५१ ॥

विधवा यस्य विषये नानाथाः काश्चनाभवन । सदैवासीत पितृसमो रामो राज्यं यदन्वज्ञात ॥ ५२ ॥

अनके राज्यमें कोई भी स्त्री अनाय-विश्वता नहीं हुई। श्रीरामचन्द्रजीने जनतक राज्यका शासन किया। तनतक वे अवनी प्रजाके लिये मदा ही पिताके समान कपाल बने रहे ॥

कालवर्षी च पर्जन्यः सस्यानि समपादयत । नित्यं सुभिक्षमेवासीद् रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५३॥

भोघ समयपर वर्षा करके खेतीको अच्छे दगमे सम्पन्न करता था- उसे बढ़ने और फलने फलनेका अवसर देता था। रामके राज्य-शासन कालमे सदा सुकाल ही रहता था (कभी अकाळ नहीं पड़ता था ) ॥ ५३॥

प्राणिनो नाप्सु मज्जन्ति नान्यथा पावकोऽदहत्। रुजाभर्यं न तत्रासीद् रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५४ ॥

रामके राज्यका शासन करते समय कभी कोई प्राणी जलमें नही दूधते थे। आग अनुचितरूपसे कमी किसीको नहीं जलाती थी तथा किसीको रोगका भय नहीं होता था ॥

आसन् वर्षसहस्रिण्यस्तथा वर्षसहस्रकाः। अरोगाः सर्वसिद्धार्था रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५५ ॥ (श्रीरामचन्द्रजी जब राज्यका शासन करते थे) उन दिनों

इजार वर्षतक जीनेवाली स्त्रियाँ और सहस्तों वर्षतक जीवित रहनेवाले पुरुष थे। किमीको कोई रोग नहीं सताता था। सभीके सारे मनोरथ सिद्ध होते थे ॥ ५५ ॥

नान्योऽन्येन विवादोऽभृत् स्त्रीणामपि कुतो नृणाम्। धर्मनित्याः प्रजाश्चासन् रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५६ ॥

क्षियोंमें भी परस्पर विवाद नहीं होता था; फिर पुरुषो-की तो बात ही क्या है १ श्रीरामके राज्य-शासनकालमें समस्त

प्रजा सदा धर्ममें तत्पर रहती थी ॥ ५६ ॥

संत्रप्टाः सर्वसिद्धार्था निर्भयाः स्वैरचारिणः। नराः सत्यवताश्चासन् रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५७ ॥ श्रीरामन्वन्द्रजी जब राज्य करते थे<sub>।</sub> उस समय समी

मनुष्य संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्मय, स्वाधीन और सत्यवती थे।। **नित्यपुष्पफ**ळाश्चैव पादपा निरुपद्रवाः।

सर्वा द्रोणद्रघा गावो रामे राज्यं प्रशासित ॥ ५८ ॥

 श्रीरामके राज्यशासनकालमे सभी क्रथ विना किसी विघ्न दाघाके सदा फले-फूले रहते थे और समस्त गीएँ एक-

एक दोन दूघ देती थीं ॥ ५८ ॥

चतुर्वशवर्षाणि वसे प्रोप्य महानगः। दशाश्वमेधान् जारूथ्यानाजहार निर्गलान् ॥ ५९ ॥

'महातपस्वी श्रीरामने चौदह वर्षोतक वनमे निवास करके राज्य पानेके अनन्तर दस ऐसे अश्वमेष यज्ञ किये। जो सर्वथा स्तितिके योग्य थे तथा जहाँ किसी भी याचकके लिये दरवाजा बद नहीं होता था।। ५९॥

युवा स्यामो लोहिताक्षो मातङ्ग इव यूथपः। आजानुबाहुः सुमुखः सिहस्कन्धो महाभुजः ॥ ६० ॥

 श्रीरामचन्द्रजी नवयुवक और व्याम वर्णवाले थे। उनकी ऑखोर्मे कुछ-कुछ लालिमा शोभा देती थी। वे यूथ-पति गजराजके समान शक्तिशाली थे ! उनकी वडी-वडी भुजाएँ घुटनीतक लंबी यीं । उनका मुख सुन्दर और कंधे सिंहके समान थे।। ६०।।

उशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि अयोध्याधिपतिर्भत्वा रामो राज्यमकारयत् ॥ ६१ ॥

 श्रीरामने अयोध्याके अधिपति होकर ग्यारह हजार वर्षों-तक राज्य किया था ।1 ६१ ॥

स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । पुत्रात पुण्यतरङ्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः ॥ ६२ ॥ स्त्रजय ! वे चारो कस्याणकारी ग्रणोमे त्रमसे बढ़े-चढ़े

थे और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब ने भी यहाँ रह न सके। तब दूसरोकी क्या बात है ! अतः तुम्हे अपने पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ६२ ॥ भगीरथं च राजानं मृतं स्ंजय गुश्रुम । यस्येन्द्रो वितते यज्ञे सोमं पीत्वा मदोत्कटः ॥ ६३ ॥

असुराणां सहस्राणि वहूनि सुरसत्तमः। अजयद बाहुवीर्येण भगवान् पाकशासनः ॥ ६४ ॥

·सुंजय | राजा मगीरथ भी कालके गालमें चले गये। ऐसा इसने सुना है। जिनके विस्तृत यजमे सोम पीकर मदोन्मत्त हुए सुरश्रेष्ठ भगवान् पाकशासन इन्द्रने अपने वाहुवल्से कई सहस्र असुरोंको पराजित किया ॥ ६३-६४ ॥

यः सहस्रं सहस्राणां कन्या हेमविभूषिताः। ईजानो वितते यत्रे दक्षिणामत्यकालयत्॥ ६५॥

**'जिन्होंने** यज करते समय अपने विशाल यजमे सोनेके आभूषणोसे विभूषित दस लाख कन्याओंका दक्षिणारुपर्मे दान किया था ॥ ६५ ॥

सर्वा रथगताः कन्या रथाः सर्वे चतुर्युजः। दातं दातं रथे नागाः पद्मिनो हेममालिनः ॥ ६६ ॥

वे सभी कन्याएँ अलग-अलग रथमे वैटी हुई थीं। प्रत्येक रथमें चार-चार घोड़े जुते हुए थे। इर एक रथके पीछे सोनेकी माळाजोते विभूषित तथा मस्तकपर कमळके विन्तुति अळकत दोती हाथी ये ॥ ६६ ॥ सत्तक्रमध्या एकैकं हस्तिनं पृष्ठतोऽन्ययुः । सार्चा सत्तक्रमध्येऽक्वे सहस्त्रं गव्यजाविकम् ॥ ६७ ॥

प्रत्येक राणीके पीछे एक-एक हजार घोड़े। हर एक घोड़ेके पीछे हजार-इजार गार्पे और एक-एक गायके साथ इजार-इजार भेड-ककरियों चळ रही थीं ॥ ६७ ॥ उपहरें निवसतो यस्पाई निषसाद ह। गङ्गा भागीरणों तसादुर्वशी चाभवत पुरा ॥ ६८ ॥

्तटके निकट निवास करते समय गद्धानी राजा भयी-रयकी गोदमें आ वैठी थीं। इसकिये वे पूर्वकालमें भागीरथी और उर्वशी नामले प्रसिद्ध हुई। हिंदे। भूरिविक्षणिमध्याकुं यज्ञमानं भगीरथम्। विलोकपथगा गद्धा दुविवत्वसुपेयुवी॥ ६९॥

ंत्रिपमगामिनी गङ्गाने पुत्रीमावको प्राप्त होकर पर्याप्त दक्षिणा देनेवाले इस्त्राङ्कवंत्री यजमान अगीरयको अपना पिता माना ॥ ६९ ॥

स सेन्प्रमार स्ंजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतरक्षेव मा पुत्रमनुतप्यथाः॥ ७०॥

संजय । वे पूर्वोक्त चारों बार्तीमें प्रमुखे बहुत बहुँ-चाहूँ ये और द्वास्त्रीर पुत्रचे अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी कालसे न बच सके तो दूसरोंके लिये क्या कहा जा सकता है । अतः द्वाम अपने पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ७० ॥ दिलीएं च महात्मानं सतं संजय शुश्रम । यस्य कर्माणि सरीणि क्यायन्ति द्विजातयः ॥ ७१ ॥

म्ह्रांचय | महामना राजा दिळीष भी भरे थे। यह सुननेमें आया है । उनके महान् कर्मोंका आज भी ब्राह्मणलोग वर्णन करते हैं ॥ ७१ ॥

य इमां वसुसम्पूर्णी वसुधां वसुधाधिषः। द्दौ तसिन् महायद्दे ज्ञाह्मणेभ्यः समाहितः॥ ७२॥

प्रकामित्त हुए उन नरेशने अपने उस महायभी रत्न और घनसे परिपूर्ण इस सारी पृथ्वीका ब्राह्मणीके लिये दान कर दिया या ॥ ७२ ॥

यस्येह यज्ञमानस्य यहे यहे पुरोहितः। सहस्रं द्वारणान् हैमान् दक्षिणामत्यकाळयत्॥ ७३॥

'यज्ञमान दिलीपके प्रत्येक यजमें पुरोहितजी सोनेके बने हुए एक हजार हाथी दक्षिणारूपमें पाकर उन्हें अपने घर छे जाते ये ॥ ७३ ॥

यस्य यही महानासीत् यूपः श्रीमान् हिरण्ययः । तं देवाः कर्म कुर्वाणाः शक्रत्येष्ठा उपाश्रयन् ॥ ७४ ॥

(उनके यशमें सोनेका बना हुआ कान्तियुक्त बहुत बढ़ा यूप क्षोमा पाता था । यशकर्म करते हुए इन्द्र आदि देवता सदा उसी यूपका आश्रय छेकर रहते थे ॥ ७४ ॥

चवाळे यस्य सौवर्णे तसिन् यूपे हिरण्मये । तनुतुर्देवगन्धर्वाः यद् सहस्राणि सप्तधा ॥ ७५ ॥ अवादयत् तत्र वीणां मध्ये विश्वावसुः स्वयम् । सर्वभृतान्यमन्यन्त भम वादयतीत्ययम् ॥ ७६ ॥

'उनके उस सुवर्णमय यूपमें जो सोनेका चपाल (धेरा ) वना याः उसके करर छः हजार देवान्यर्व नृत्य किया करते थे । वहाँ साक्षात् विश्वाच्छ बीचमें बैठकर सान खरोंके लमुसार बीणा वजाया करते थे । उस समय सब माणी यही समझते थे कि ये भेरे ही आगे बाजा वजा रहे हैं ॥७५-७६॥ एतद् राक्षे विलीपस्य राजानो नामुचिकिरे । सस्येभा हैमसंख्वाः पिंध मसाः स्म शेरते ॥ ७७ ॥ राजानं शतधन्यानं विलीपं सत्यवादिनम् । येऽपद्यम् सुमहारमानं तेऽपि स्माजितो नराः ॥ ७८ ॥

'राजा दिलीपके इस महात् कर्मका अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर रहते । उनके गुनहरे साज-वाज और सोनेके आभूवर्णीय रुके हुए मठवाले हाथी रास्तेपर सोये रहते थे । सर्वायादी शतयन्त्रा महामनस्त्री राजा दिलीपका जिन लोगोंनि हर्मन किया था। उन्होंनि भी स्वगंलीकको जीत लिया।। इयः शब्दा म जीयेन्ते दिलीपस्य निवेशने। स्वाध्याययोषो ज्याधोषो दीयतामिति नै चयः॥ ७९॥

'महाराज दिलीपके मनतमें वेदोंके खाष्यायका गम्भीर बोप, सूर्त्वीरोके बनुषकी टकार तथा 'दान दो' की पुकार-ये तीन प्रकारके शब्द कभी बद नहीं होते ये ॥ ७९ ॥ स नेत्ममार सुंजय चतुर्भेद्रतरस्त्वया। पुजात पुज्यतरङ्गवेच मा पुजमनुतप्यशा॥ ८०॥

म्हंजय । वे राजा दिलीप चारो कदगणकारी गुणोंमें तुमले बदकर थे। चुम्होरे पुत्रले भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गये तो दूनरीकी क्या वात है। अतः द्वम्हे अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक नहीं करना चाहिये।।८०॥ मान्धातार्थ यौबनाइवं मृतं संजय शुश्रुम।

यं देवा मकतो गर्भे पितुः पार्श्वादपाहरन् ॥ ८१ ॥ स्वत्य ! बिन्हें मस्त् नामक देवताओंने गर्भावसामे

"उन्तर । । नगर भवत् नामक दवताआन् तमावस्ताम पिताके पार्श्वमागको फाइकर निकाला थाः वे युवनाश्वके पुत्र मान्याता भी मृत्युके अधीन हो गयेः यह हमारे सुननेमें आया है ॥ ८१ ॥

समृद्धो युवनाग्वस्य जठरे यो महात्मनः। पुषद्क्योद्भवः श्रीमांख्रिकोकविजयी नृपः॥८२॥

िष्ठोक्तिष्वयी श्रीमान् राजा सान्धाता प्रषदाच्य (द्विमिश्रित भ्री जो पुत्रोत्पचिके लिये तैयार करके रम्खा गया था) ते उत्पन्न द्वुप्र थे। वे अपने निता सहामना युवनाश्वके पेटमें ही पले थे।। ८२।।

यं ह्या पितुरुत्सङ्गे शयानं देवरूपिणम् । अन्योन्यमहुवन् देवाः कमयं घास्यतीति वै ॥ ८३ ॥ 'जब वे शिशु-अवस्थामें पिताके पेटले पैदा हो उनकी गोदमे सो रहे थे, उस समय उनका रूप देवताओंके वालकोंके समान दिखायी देता था। उस अवस्थामें उन्हे देखकर देवता आपसमे बात करने लगे 'यह मातृहीन बालक किसका दूधपीयेगा'॥ मामेव धास्यतीत्येविमन्द्रोऽधाभ्युपपद्यत ।

मान्धातेति ततस्तस्य नाम चक्रे शतकतुः ॥ ८४ ॥

'यह पुनकर इन्द्र बोळ उठे 'मा धाता—मेरा दूष
पीयेगा ।' जब इन्द्रने इह प्रकार उत्ते पिळाना स्वीकार कर
लिया, तबसे उन्होंने ही उस वाळकका नाम 'मान्धाता'
रख दिया ॥ ८४ ॥

ततस्तु पयसो धारां पुष्टिहेतोर्महात्मनः। तस्यास्येयोवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चास्रवत्॥ ८५॥

'तदनन्तर उस महामनस्ती बालक युवनाश्वकुमारकी पृष्टिके लिये उसके मुखमें इन्द्रके हायसे दूथकी पारा झरने लगी ॥ ८५॥

तं पिवन् पाणिमिन्द्रस्य शतमहा व्यवर्धत । स आसीद् द्वादशसमो द्वादशाहेन पार्थिवः ॥ ८६ ॥

'इन्द्रके उस हायको पीता हुआ वह बालक एक ही दिनमें सौ दिनके बराबर बढ़ गया। बारह दिनोंमें राजकुमार मान्याता बारह वर्षकी अवस्थाबाले बालकके समान हो गये।। सिममं पृथिवी सर्वा एकाहा समपदात। धर्मोतमानं महात्मानं शूरिमन्द्रसमं युधि॥ ८७॥

पाजा मान्धाता बढ़े धर्मात्मा और महामनस्वी थे।
युद्धमें इन्द्रके समान शौर्य प्रकट करते थे। यह सारी पृथ्वी
एक ही दिनमे उनके अधिकारमें आ गयी थी।। ८७।।
यश्चाङ्गारं तु नुपति महत्त्वमस्तितं गयम्।
अर्ङ्क श्रृहद्वश्चं चैव मान्धाता समरेऽजयत्।। ८८॥

भान्धाताने समराङ्गणमें राजा अङ्गार, महक्त असित, गय तथा अङ्गराज बृहद्रथको भी पराजित कर दिया था॥ यौवनाश्वो यदाङ्गारं समरे प्रत्ययुष्यत। विस्फारिर्धनुषो देवा धौरभेदीति मेनिरे॥ ८९॥

ंजिस समय युवनाश्चपुत्र मान्याताने रणभूमिमें राजा अङ्गारके साथ युद्ध किया था; उस समय देवताओंने ऐसा समझा कि 'उनके धनुषकी टंकारसे सारा आकाश ही फट पड़ा है' ॥ ८९ ॥

यत्र सूर्यं उदेति सा यत्र च प्रतितिष्ठति । सर्वे तद् यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ ९० ॥

'जहाँ सूर्य उदय होते हैं वहाँसे छेकर जहाँ अस्त होते हैं वहाँतकका सारा देश युवनाश्वपुत्र मान्धाताका ही राज्य कहळाता या ॥ ९० ॥

अश्वमेधरातेनेष्ट्रा राजस्यरातेन च । अद्दाद् रोहितान् मत्स्यान् त्राह्मणेभ्यो विशाम्पते ९१ हैरण्यान् योजनोत्सेधानायतान् दशयोजनम् । थतिरिकान् द्विजातिभ्यो न्यभजंस्त्वितरेजनाः॥ ९२॥

'प्रजानाथ ! उन्होंने सौ अश्वमेष तथा सौ राजसूय यह करके दस योजन छंवे तथा एक योजन कॅचे बहुत से सोनेके रोहित नामक मत्स्य बननाकर ब्राह्मणोंको दान किये थे । ब्राह्मणोंके छे जानेसे जो बच गये, उन्हे दूसरे लोगोंने बॉट छिया ॥ ९१-९२ ॥

स चेन्ममार स्रंजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतस्थिव मा पुत्रमनुतप्यथाः॥९३॥

'संजय! राजा मान्धाता चारों कह्याणमय गुणोंमे तुमसे बढ़ेन्चढ़े थे और तुम्होरे पुत्रसे भी अधिक पुण्यास्मा थे। जब वे भी मारे गये। तब तुम्हारे पुत्रकी क्या विश्वत है? अतः तुम उसके लिये शोक न करो॥ ९३॥

ययार्ति नाहुषं चैव मृतं खंजय शुश्रम। य इमां पृथिषीं कृत्स्नां विजित्य सहसागराम्॥ ९४॥ श्रम्यापातेनाभ्यतीयाद् वेदीभिश्चित्रयन् महीम्। ईजानः क्रतुभिर्मुख्यैः पर्यगच्छद् वसुन्धराम्॥ ९५॥

'स्ंजय! नहुषपुत्र राजा ययाति भी जीवित न रह एके-यह हमने सुना है । उन्होंने लमुद्रोसहित हस सारी पृथ्वीको जीतकर दोम्यापातके द्वारा पृथ्वीको नाप-नापकर यज्ञकी वेदियाँ बनायीं, जिनसे भूतलकी विचित्र शोभा होने लगी। उन्हों वेदियोगर सुख्य-सुख्य यज्ञोंका अनुष्ठान करते हुए उन्होंने सारी भारतभूमिकी परिक्रमा कर दाली। १४-१५॥

इष्ट्रा कतुसहस्रेण वाजपेयरातेन च। तर्पयामास विशेन्द्रांस्त्रिभिः काञ्चनपर्वतैः॥९६॥

्उन्होंने एक हवार श्रीतयशें और सी वाजपेय यगेंका अनुष्ठान किया तथा श्रेष्ठ ब्राझणींको सोनेके तीन पर्वत दान करके पर्णतः संतष्ट किया ॥ ९६ ॥

न्यूढेनासुरयुद्धेन हत्वा देतेयदानवान् । न्यूढेनासुरयुद्धेन हत्वा देतेयदानवान् । न्यभजन् पृथिवी इतस्नां ययातिर्नेहुपात्मजः ॥ ९७ ॥

्नहुष्पुत्र यथातिने व्यूह-स्वनायुक्त आसुर युद्धके द्वारा दैरयों और दानवींका संहार करके यह सारी पृथ्वी अपने पुत्रोंको बॉट दी थी॥ ९७॥

अन्त्येषु पुत्रान् निक्षिप्य यदुदुद्धुपुरोगमान् । पुरुं राज्येऽभिषिच्याथ सदारः प्राविशद् वनम्॥ ९८॥

चन्होंने किनारेके प्रदेशींभर अपने तीन पुत्र यहुं। हुई। तथा अनुको खापित करके मध्य भारतके राज्यपर प्रको अभिविक्त किया; फिर अपनी खियोंके साथ वे वनमे चल्ले गये ॥ ९८ ॥

१. स्त्राम्या' एक ऐसे काठके छडेको कहते हैं, जिपका निचला भाग मोटा होता है। उसे जब कोई बल्बान् पुरुष उठाकर लोरसे क्षेके, तब जितनी दूरीपर जाकर वह गिरे, उतने मूमानको एक स्त्रम्यापात' कहते हैं। इस तरह एक-एक शम्यापातमें एक-एक यठबेरी बचावे और यह करते हुए राजा ययाति आगे बढ़ते गरे। म्म प्रकार चल्कर उन्होंने भारतभूमिकी परिक्रमा की थी। स चेन्ममार सृंजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतरश्चेष मा पुत्रमनुतप्यथाः॥९९॥

'सुंजय ! वे तुम्हारी अपेक्षा चारों कल्याणमय गुणींने बढे हुए ये और तुम्हारे पुत्रले भी अधिक पुण्याल्या ये ! जब वे भी मर गये तो तुम्हारा पुत्र कित गिनतीमें है ! अदः तम उतके लिये गोक न करो !! ९९ !!

अम्बरीपं च नाभागं मृतं स्रंतय शुश्रुम । यं प्रजा बिविरे पुण्यं गोप्तारं मृपसत्तमम् ॥१००॥

'स्त्रव ! हमने युना है कि नामायके पुत्र अम्बरीय मी मृत्युके अधीन हो गये ये । उन नृपश्रेष्ठ अम्बरीयको सारी प्रजाने अपना पुण्यमय रक्षक माना था ॥ १०० ॥ यः सहस्रं सहस्राणां राज्ञामयुत्याजिनाम् । ईजानो वितते यश्चे ब्राह्मणेश्यः सुसंहितः ॥१०१॥

्वाह्मणोंके प्रति अनुराग रखनेवाळे राजा अम्बरीघने यज्ञ करते तमय अपने निशाल यज्ञमण्डपमें दत्त छाख ऐसे राजाओंको उन व्राह्मणोंकी तेवामें नियुक्त किया थाः जो खय भी दत-दत्त हजार यज कर चुके थे ॥१०१॥ मैतत् पूर्वे जनाध्यकुर्ने करिष्यन्ति चापरे । इत्यम्बरीपं नामानियमचमोदन्त दक्षिणाः ॥१०२॥

्डन यशकुशक ब्राह्मणीने नामागपुत्र अस्वरीषकी सराहमा करते हुए कहा था कि ऐसा यश न तो पहलेने राजाओंने किया है और न भविष्यमें होनेवाले ही करेंगे'॥ हातं राजासहस्राणि हातं राजाशतानि च । सर्वेऽश्वमेधेरोजानास्तेऽन्वयदेशिणायनमः ॥१०३॥

'उनके यक्तमे एक लाख दव हजार राजा वेवाकार्य करते थे । वे सभी अश्वमेषयक्का फल पाकर दक्षिणायनके पश्चात् भानेवाले उत्तरायणमार्गते ब्रह्मलोक्को चले गये थे ॥ १०३ ॥ स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । पुत्रात् पुण्यतरस्त्रेव मा पुत्रमनुत्रव्यथाः ॥१०४॥

प्टांजय ! राजा अम्बरीय चारों कृत्याणकारी गुणोंमें युमछे बद्दकर थे और घुम्होर पुत्रसे बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे । जब वे भी जीवित न रह राके तो दूसरेके क्षिये क्या कहा जा सकता है ! अतः तुम अपने मरे हुए पुत्रके क्षिये शोक न करो ॥ १०४॥

राहाविन्दुं चैत्ररथं सतं शुश्रम संजय। यस्य भागोसहस्राणां रातमासीन्महात्मनः ॥१०५॥ सहस्रं तु सहस्राणां यस्यासञ्ज्ञादाविन्दवाः।

'संजय । इस सुनते हैं कि चित्ररयके पुत्र शशकिन्दु भी मृत्युचे अपनी रक्षा न कर सके। उन महामना नरेशके एक लाल रानियाँ थीं और उनके गर्भंचे राजाके दस लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे॥ १०५३॥

हिरण्यकवचाः सर्वे सर्वे चोत्तमधन्विनः ॥१०६॥ शतं कन्या राजपुत्रमेकेकं पृथगन्वयुः। कन्यां कन्यां शतं नागानागं नागं शतं रथाः॥१०७॥ न्वे समी राजकुमार सुवर्णसय कवच घारण करनेवाले और उत्तम घतुर्वर थे। एक-एक राजकुमारको अलग-अलग सी-चौ कन्याएँ व्याही गयी थीं। प्रत्येक कन्याके साथ सी-चौ हाथी प्राप्त हुए थे। हर एक हाथीके पीछे सी-चौ रथ मिछे थे॥ १०६-१०७॥

रथे रथे शतं चाश्वा देशजा हेममाळिनः। अश्वे अश्वे शतं गावो गवां तद्वदजाविकम् ॥१०८॥

ध्यत्वेक रयके साथ सुवर्णमालाघारी सी-सी देशीय घोड़े थे। इर एक अश्वके साथ सी गार्थे और एक एक गायके साथ सी-सी मेद-वकरियाँ प्राप्त हुई थीं॥ १०८॥ एतद् धनमपर्यन्तमध्यमधे महामखे। शश्चित्वर्न्दर्महाराज आखणेभ्यः समार्पयत्॥१०९॥

भहाराज ! राजा शशिवन्द्वने यह अनन्त धनराशि अक्षमेध नामक महायशमें ब्राह्मणोंको दान कर दी यी ॥१०९॥ स चेन्ममार सृजय चतुर्भद्रतरस्त्वया । पुत्रातु पुण्यतरङ्गेव मा पुत्रमन्त्रत्ययाः ॥११०॥

'स्टुजर दि चारो कल्याणकारी गुणोमें तुमते बढ़े-चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रवे बहुत अधिक पुण्यातमा भी थे। जब वे भी मृत्युवे बच न सके, तब तुम्हारे पुत्रके लिये क्या कहा जाय १ अतः तुम्हे अपने मरे हुए पुत्रके लिये घोक नहीं करना चाहिये॥ ११०॥

गयं चामूर्तरयसं मृतं गुश्चम स्वंतय। यः स वर्षशतं राजा हुतशिष्टाशनोऽभवत् ॥१११॥ यःजय । धननेमं आया है कि अमृर्तरयकि प्रत्र राजा

गयको भी मृत्यु हुई थी। उन्होंने ती वर्षोतक होमते अवशिष्ट अनका ही भोजन किया॥ १११॥ यस्मै विद्वर्षरं प्रादात् ततो चन्ने वरान् गयः। द्दतो योऽक्षयं वित्तं घमें श्रद्धा च वर्धताम् ॥११२॥ मनो मे रमतां सत्ये त्वत्मसादाद्धताशनः।

ध्यक समय अग्निदेवने उन्हें वर मॉगनेके ब्लिये कहा, तव राजा गयने ये वर मॉगे, 'अग्निदेव! आपकी कृपासे दान करते हुए मेरे पाल अक्षय घनका मंडार भरा रहे। घर्ममें मेरी अद्धा बढ़ती रहे और गेरा मन बदा सत्यमें ही अनुरक्त रहे'॥ छेमें च कामांस्तान् सर्वोन् पाचकादिति नः श्रुतम्॥११२॥ दर्शेक्य पूर्णमासैदच चातुर्मास्यैः पुनः पुनः।

यसञ्ज रूपमानस्य चातुमास्यः पुनः पुनः । अयजद्वयमेघेन सहस्रं परिवत्सरान् ॥११४॥

• धुना है कि उन्हें अग्निदेवसे वे सभी मनोबाञ्छित फल प्राप्त हो गये थे। उन्होंने एक हजार वर्षोतक वारंबार दर्शा पौर्णमासः चातुर्मास्य तथा अश्वमेष यश्चोंका अनुष्ठान किया या॥ शतं गवां सहस्राणि शतमश्वतराणि च। उत्थायोत्थाय वे प्रादात् सहस्रं परिवत्सरान् ॥११५॥

'वे हजार वर्षोतक प्रतिदिन सबेरे उठ-उठकर एक एक लाख गौओं और सौ सौ खन्नरोंका दान करते थे ॥ ११५ ॥ तर्पयामास सोमेन देवान् वित्तेर्द्धिज्ञानपि। पितृन् सर्धाभिः कामेश्च स्त्रियः स पुरुषर्षम ॥११६॥

'पुरुषप्रवर ! इन्होंने चोमरसके द्वारा देवताओंको, धनके द्वारा ब्रासणींको, श्राद्धकर्मसे वितरोको और काममोगद्वारा स्त्रिगोंको तृप्त किया था ॥ ११६ ॥ स्रोवणीं पश्चिचीं कत्वा द्वाव्यामां द्विरायताम।

सौवर्णी पृथिर्वी कृत्वा दशन्यामां द्विरायताम्। दक्षिणामददद् राजा वाजिमेघे महाकृतौ ॥ ११७॥

'राजा गयने महायज्ञ अश्वमेषमे दत्त व्याम (पचात हाय) चौडी और इत्तवे दूनी लवी सोनेकी पृथ्वी वनवाकर दक्षिणा-रुपते दान की थी || ११७ ||

यावत्यः सिकता राजन् गङ्गायां पुरुषर्वभ । तावतीरेच गाः प्रादादामूर्तरयसो गयः॥११८॥ 'पुरुषप्रयर नरेश । गङ्गाजीमे जितने बाखके कण हैं।

अमूर्तरयाके पुत्र गयने उत्तनी ही गौओंका दान किया या॥ स न्नेत्ममार सृजय चतुर्भद्रतरस्वया। पुत्रात् पुण्यतरङ्खेय मा पुत्रमनुतप्यथाः॥११९॥

'छंजय। वे चारो कल्याणकारी गुणीमें तुमसे बढ़े-चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रते बहुत अधिक पुण्यात्मा भी थे। जब वे भी मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है १ अतः तुम उत्तके लिये शोक न करो॥ ११९॥

रन्तिदेवं च सांकृत्यं सृतं संजय ग्रुश्रुम । सम्यगाराध्य यः शकाद् वरं स्टेमे महातवाः ॥१२०॥ सन्तं च नो यहु भवेदतिधीश्च स्ट्रोमहि । श्रुद्धा च नो मा स्यगमन्माच यास्त्रिक कंचन ॥१२१॥

्छजय । श्कृतिके पुत्र राजा रन्तिदेव भी कालके गालमे चले गये। यह इमारे छुननेमे आया है । उन महातपत्वी नरेगने इन्द्रकी अच्छी तरह आराधना करके उनवे यह वर मॉगा कि इमारे पाल अल बहुत हो। इम खदा अतिथियों-की चेवाका अवलर पात करें। इमारी अद्धा दूर न हो और इम किसीये कुछ भी न मॉगें। । १२०-१२१ ॥ उपातिश्चन्त पश्चाः स्वयं तं संशितव्यतम् । श्रास्थारण्या महात्मानं रन्तिदेवं यशस्विनम् ॥१२२॥

'कठोर व्रतका पालन करनेवाले, यहास्वी महात्मा राजा रन्तिदेवके पास गॉर्झे और जगलोके पशु अपने-आप यहके लिये उपस्थित हो जाते थे ॥ १२२ ॥

ालय उपासत हा जात या। १२२॥ महानदी चर्मराशेष्ट्रत्स्छेदात् सस्ट्रेजे यतः। ततश्चर्मण्वतीत्येवं विख्याता सा महानदी॥१२३॥

'वहाँ भीगी चर्मराशिष्ठे को जल वहता थाः उससे एक विशाल नदी प्रकट हो गयीः जो चर्मण्वती ( चम्बल ) के नामसे विख्यात हुई ॥ १२३॥

नामस । बख्यात हुइ ॥ १२२ ॥ ब्राह्मणेभ्यो दद्दी निष्कान् सदस्ति प्रतते नृपः । तुभ्यं निष्कं तुभ्यं निष्कमिति क्रोशन्ति वे द्विजाः॥१२४॥ सहस्रं तुभ्यमित्युक्त्वा ब्राह्मणान् सम्प्रपद्यते । प्राजा अपने विशाल यगमे ब्राह्मणोंको सोनेके निष्क दिया करते थे। वहाँ द्विजलेग पुकार-पुकारकर कहते कि ब्राह्मणो! यह तुम्हारे लिये निष्क है। यह तुम्हारे लिये निष्क है। परंतु कोई लेनेवाल आगे नहीं बढता था। फिर वे यह कहकर कि पुम्हारे लिये एक सहस्र निष्क है। लेनेवाले ब्राह्मणोंको उपलब्ध कर पाते थे॥ १२४३ ॥

अन्याहार्योपकरणं व्रव्योपकरणं च यत् ॥१२५॥ घटाः पाड्यः कटाहानि स्थाल्यश्च पिठराणि च । नासीतं किंचिदसोवर्णं र्रान्तदेवस्य धीमतः ॥१२६॥

'बुद्धिमान् राजा रिनित्देवके उस यश्चमे अन्वाहार्य अग्निमं आहुति देनेके लिये जो उपकरण ये तथा द्रव्य-संप्रह्के लिये जो उपकरण—घड़े, पात्रः कड़ाहे, बटलोई और कठौते आदि सामान येः उनमेंसे कोई भी ऐसा नहीं थाः जो सोनेका बना हुआ न हो ॥ १२५-१२६॥

सांकृते चन्तिदेवस्य यां चित्रमवसम् गृहे। आळभ्यन्त दातं गावः सहस्राणि च विरातिः॥१२७॥

• एंक्क्तिके पुत्र राजा रिन्तिदेवके घरमें जिल रातको अतिथियोंका समुदाय निवास करता याः उस समय उन्हें बीत इजार एक सौ गौएँ झूकर दी जाती थीं ॥ १२७ ॥

तत्र सा स्ताः क्रोशन्ति सुमृष्टमणिङ्गण्डलः। । स्तं भूयिष्टमङ्नीष्वं नाद्य भोष्यं यथा पुरा ॥१२८॥ 'वहाँ विश्रद्ध मणिमय ङ्रण्डल भारण किये रलेह्ये पुकार-

पुकारकर कहते थे कि 'आपलोग खुव दाल-मात खाह्ये। आजका भोजन पहले-जैसा नहीं है। अर्थात् पहलेकी अपेक्षा बहत अच्छा है। ॥ १२८॥

स चेन्ममार संजय चतुर्भद्रतरस्वया। पुत्रात् पुण्यतरश्चैव मा पुत्रमनुतप्यथाः॥१२९॥

म्द्रंजय ! रिन्तदेव तुमसे पूर्वोक्त चारों गुर्गोमें बढ़ै-चढें ये और तुम्हारे पुत्रते बहुत अधिक पुण्यात्मा थे । जब वे भी मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है ! अतः तुम उसके लिये शोक न करों ॥ १२९ ॥

सगरं च महात्मानं मृतं ग्रुशुम रहंजय। ऐक्वाकं पुरुपन्यात्रमतिसानुपविक्रमम् ॥१३०॥ स्तुजय। इक्वाक्रवशी पुरुपतिह महामना सगर भी मरे

य, ऐसा सुननेमें आया है। उनका पराक्रम अलैकिक था।

षष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तमनुज्ञिमरे । नक्षत्रराजं वर्षान्ते व्यभ्ने ज्योतिर्गणा इव ॥१३१॥ ब्बैसे वर्षाके अन्त ( शरद् ) मे वादछोंसे रहित आकार्यके

भीतर तारे नक्षत्रराज चन्द्रमाका अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार राजा सगर जब युद्ध आदिके लिये कहीं यात्रा करते थे, तब उनके साठ हजार पुत्र उन नरेशके पीछेपीछे चलते थे।। १३१॥

एकच्छना मही यस्य प्रतापादभवत् पुरा ।

योऽस्वमेधसहस्रेण तर्पयामास देवताः ॥१३२॥

्यूर्वकालमें राजाके प्रतापसे एकछत्र पृथ्वी उनके अधिकार-मे आ गंबी थी । उन्होंने एक सहस्र अश्वमेघ यज्ञ करके देवतालोंको तम किया था ॥ १३२॥

दवताशाका तृप्त कथा था ॥ १२९॥ यः प्रादात् कनकस्तरभं प्रासादं सर्वकाश्चनम्। पूर्ण पद्मद्रशक्षीयां स्त्रीणां रायनसङ्ख्य ॥१३३॥

हिजातिभ्योऽनुरूपेभ्यः कामांश्च विविधान् वहुन्। यस्यादेशेन तद् वित्तं व्यभजन्त हिजातयः ॥१३८॥

्राजाने सोनेके खभोठे युक्त पूर्णतः सोनेका बना हुआ
महरू, जो कमरूके समान नेत्रोबाली सुन्दरी क्षियोंकी शम्याओंसे सुदोभित था, तैयार कराकर योग्य बादाणींको दान किया।
साथ ही नाना प्रकारकी भोगसामियों भी प्रसुरमात्रामें
उन्हे दी थीं। उनके आदेशसे ब्राह्मणींने उनका सारा धन
आपसमे बॉट किया था॥ १२३-१३४॥

खानयामास यःकोपात् पृथिवी सागराङ्किताम्। यस्य नाम्ना समुद्रश्च सागरत्वमुपागतः॥१३५॥

्यक समय कोषमे झाकर उन्होंने समुद्रखे चिह्नित सारी पृथ्वी खुरवा डाली थी। उन्होंके नामपर समुद्रकी 'सागर' संजा हो राजी ॥ १३५॥

स चेन्ममार सुंजय चतुर्भद्रतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतरक्षेव मा पुत्रमजुतप्यथाः॥१३६॥

•संजय । वे चारों कस्याणकारी गुणोंने तुमसे बढ़े हुए ये। तुम्हारे पुत्रसे बहुत अधिक पुष्यात्मा थे। जब से मी मर गये। तब तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है ! अतः तुम उसके जिये शोक न करों॥ १३६॥

राजानं च पृश्चे वैन्यं मृतं शुश्चम स्रंजय । यमम्यविश्चन् सम्भूय महारण्ये महर्षयः ॥१३७॥

'सेंजव । वेनके पुत्र महाराज पृथुको भी अपने गरीरका त्याग करना पढ़ा था, ऐसा हमने सुना है । महर्षियाँने महान् वनमें एकत्र होकर उनका राज्यामिषेक किया था ॥ १३७ ॥

प्रथयिष्यति वै छोकान् पृथुरित्येव शब्दितः । अताद्यो वै त्रायतीति सं तसात् क्षत्रियःस्मृतः॥ १३८॥

प्यपियोने यह छोचकर कि सब छोक्केंसे धर्मकी मर्यादा प्रथित (स्थापित) करेंगे, उनका नाम पृश्च रक्खा या। वे अत अर्थान् दुःखसे सबका त्राण करते थे, इसिक्रिये क्षत्रिय कहलये॥ १३८॥

पृथुं वैन्यं प्रजा दृष्ट्रा रक्ताः स्मेति यद्बुवन् । > ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥१३९॥

विननन्दन पृथुको देखकर समस्त प्रजायोंने एक साय कहा कि 'हम इनमें अनुस्क है' इस प्रकार प्रजाका रखन करनेके कारण ही उनका नाम 'राजा' हुआ ॥ १३९ ॥ अकृष्टपच्या पृथिवी पुटके पुटके मधु। सवी द्रोणहुष्ठा गावो वैन्यस्थासन् प्रशासतः॥१४०॥ 'पृथुके शासनकालमे पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी। इक्षीके पुट-पुटमें मधु (रस) मरा था और धारी गौर्ट एक-एक दोन दूब देती थीं ॥ १४० ॥ अरोगाः सर्वेसिन्दार्था मनुष्या अकुतोभयाः । यथाभिकाममबसन क्षेत्रेषु च गृहेषु च ॥१४९॥

प्रमुख्य नीरोग थे। उनकी शारी कामनाएँ सर्वथा परिपूर्ण थीं और उन्हें कमी किसी चीजते मय नहीं होता था। सब खेग इच्छानुसार घरों या खेतोंमे रह छेते थे॥ १४१॥ आपस्तस्तम्भिरे चास्य समुद्रमियास्यतः। सरितश्चानुदीर्यन्त ध्वजभङ्गश्च नाभवत्॥१४२॥

्जन वे समुद्रकी ओर यात्रा करते, उस समय उसका जल खिर हो जाता था। निदर्मोकी बाद शान्त हो जाती थी। उनके रथकी ध्वजा कभी भग्न नहीं होती थी। १४२॥ हैरण्यांखिनलोल्सेधान् पर्यतानेकविंशतिम्। ब्राह्मणेस्यो दही राजा योऽध्वमेचे महामखे॥ १४३॥

पाना पृथुने अश्वमेषनामक महायज्ञमें चार ती हाय ऊँचे इक्कीस सुवर्णमय पर्वत ब्राह्मणीको दान किये थे॥ स्त चेन्समार स्ट्रंजय चतुर्मद्वतरस्त्वया। पुत्रात् पुण्यतस्थ्रोच मा पुत्रमनुतप्यथाः॥१४४॥

'सुजय | वे चारों करयाणकारी गुणोंमे द्वमसे बढ़े-चढ़े ये और दुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यारमा भी थे । जब वे भी मर गये तो तुम्हारे पुत्रकी क्या बात है १ अतः तुम अपने मरे हुए पुत्रके लिये शोक न करो ॥ १४४॥

र्कि वा तूर्णी ध्यायसे छंजयत्वं न मे राजन बाचिममां श्रणोषि। न चेन्मोघं विष्ठळतं ममेर्दं पथ्यं मुमूर्षोरेव सुप्रयुक्तम् ॥१४५॥

'राजय ! तुम जुपचाप क्या सोच रहे हो । राजत् ! मेरी इस नावको क्यों नहीं सुनते हो ! जैसे मरणासन पुरुषके ऊपर अच्छी तरह प्रयोगमें छायी हुई ओपिब ज्यर्थ जाती है, उसी प्रकार मेरा यह सारा प्रयचन निष्फल तो नहीं हो गया १॥

> संजय उदाच श्रुणोमि ते नारद् चाचमेनां विचित्रार्थो सजमिव पुण्यगन्धाम्। राजर्षीणां पुण्यस्तां महात्मनां कीर्त्यो युक्तानां शोकनिर्णाशनार्थोम्॥१४६॥

संजयने कहा — नारद । पवित्र गत्यवाली मालके समान विचित्र वर्षये भरी हुई आपकी इस वाणीको में सुन रहा हूँ । पुण्यात्मा महामनस्वी और कीर्तिशाली राजिवेंके चित्रवें युक्त आपका यह वचन सम्पूर्ण शोकींका विनाश करनेवाला है ॥ १४६ ॥

न ते मोघं विप्रलप्तं महर्षे दष्ट्रैवाहं नारद त्वां विशोकः। शुश्रूपे ते वचनं ब्रह्मवादिन् न ते तृष्याम्यमृतस्येव पानात् ॥१४७॥ धिं नगरः । आपने जो ब्रह्म करा है। आपका वह

महिंप नारद ! आपने जो कुछ कहा है। आपका वह उपदेश ब्यर्थ नहीं गया है। आपका दर्शन करके ही मैं शोक-रहित हो गया हूँ । ब्रह्मवादी मुने ! मैं आपका यह प्रवचन मुनना चाहता हूँ और अमृतपानके समान उससे सृत नहीं हो रहा हूँ ॥ १४७॥

> अमोघदर्शिन् मम चेत् प्रसादं संतापदम्धस्य विभो प्रकुर्याः। स्रुतस्य सञ्जीवनमद्य मे स्यात्

तव प्रसादात् सुतसङ्गमध्य ॥१४८॥ प्रमो ! आपका दर्गन अमोघ है । मै पुत्रशोकके सताप-से दग्य हो रहा हूँ । यदि आप मुझपर कुपा करें तो मेरा

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि षोडशराजोपाख्याने एकोनश्चिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपर्वकै अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें सोलह राजार्शका उपाख्यानिवयक\* उन्तीसक्षँ अध्याय पूगहुआ ॥

पुत्र फिर जीवित हो सकता है और आपके प्रसादने मुझे पुनः पुत्र-मिळनका सुख सुळभ हो जायगा ॥ १४८॥

नारद उवाच

यस्ते पुत्रो गमितोऽयं विज्ञातः स्वर्णष्टीची यमदात् पर्वतस्ते । पुनस्तु ते पुत्रमहं ददामि

हिरण्यनामं चर्षसहस्त्रिणं च ॥१४९॥
नारद्जी कहते हैं—राजन् ! तुम्हारे यहाँ जो यह
सुवर्णश्रीवी नामक पुत्र उत्पत्र हुआ था और जिते वर्षत
सुनिने तुम्हें दिया था। वह तो चळा गया । अब मैं पुनः
हिरण्यनाम नामक एक पुत्र दे रहा हूँ। जिसकी आयु एक
हजार वर्षोकी होगी ॥१४९॥

# त्रिंशोऽध्यायः

#### महर्षि नारद और पर्वतका उपाख्यान

युधिष्ठिर उवाच

स कथं काञ्चनष्ठीवी संजयस्य सुतोऽभवत्। पर्वतेन किमर्थं वा दत्तस्तेन ममार च ॥ १ ॥

युधिष्ठिरसे पूछा—भगवत् ! पर्वत मुनिने राजा राज्यको सुवर्णधीवी नामक पुत्र किछ लिये दिया और वह क्यों मर गया ?॥ १॥

यदा वर्षसहस्रायुस्तदा भवति मानवः। कथमप्राप्तकौमारः सुंजयस्य सुतो मृतः॥२॥

जब उस समय मनुष्यकी एक हजार वर्षकी आयु होती थी। तब संजयका पुत्र कुमारावस्था आनेसे पहले ही क्यों मर गया ? ॥ २ ॥

उताहो नाममात्रं वे सुवर्णष्ठीविनोऽभवत्। कथं वा काञ्चनष्ठीवीत्येतदिच्छामि वेदितुम्॥ ३॥

उस वाळकका नाममात्र ही युवर्णष्टीवी था या उसमें वैसा ही गुण भी था। युवर्णष्टीवी नाम पड्नेका कारण क्या था १ यह सब में जानना चाहता है ॥ ३॥

श्रीकृष्ण उवाच

अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं जनेश्वर। नारदः पर्वतस्त्रेव द्वावृषी लोकसत्तमौ॥ ४॥

श्रीकृष्ण बोले-जनेश्वर ! इस विषयमे जो बात है। वह यथार्थरूपते बता रहा हूँ, सुनिये । नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि सम्पूर्ण लोकोमे श्रेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ मातुलो भागिनेयध्व देवलोकादिदागतौ । विदर्तुकामौ सम्प्रीत्या मातुषेषु पुरा विभो ॥ ५ ॥

ये दोनों परस्पर मामा और मानजे लगते हैं । प्रमो ! पहलेकी बात है ये दोनों महर्षि मनुष्यलोकमे ग्रमण करनेके लिये प्रेमपूर्वक देवलोकते यहाँ आये थे ॥ ५ ॥ हिन्दायिक्रभोज्येन देवभोज्येन चैव हि ! नारदो मानुलक्ष्येव भागिनेयस्य पर्वतः ॥ ६ ॥

वे यहाँ पवित्र हिवज्य तथा देवताओं के मोजन करने योग्य पदार्थ खाकर रहते थे। नारदजी मामा हैं और पर्वत इनके भानजे हैं॥ ६॥

ताबुभौ तपसोपेताववनीतळचारिणौ । अुञ्जानौमानुषान् भोगान् यथावत् पर्यधावताम्॥ ७॥

वे दोनों तपस्वी पृथ्वीतल्लपर विचरते और मानवीय भोगोंका उपमोग करते हुए यहाँ यथावत्रूपते परिम्रमण करने लगे ॥ ७ ॥

जीतिमन्ती मुदा युक्ती समयं चैव चक्रहाः। यो भवेद्धृदि संकल्पः शुभो वा यदि वाशुभः॥ ८॥ अन्योन्यस्य सञ्जाल्येयो मृषा शापोऽन्यथा भवेत्।

उन दोनोंने वडी प्रचन्नताके साथ प्रेमपूर्वक यह शर्त कर रक्खी थी कि हमलोगोंके मनमें श्रुभ या अश्रम जो भी सकत्य प्रकट हो, उसे हम एक दूसरेसे कह दे; अन्यथा झ्ट्रे-ही शायका भागी होना पड़ेगा ॥ ८३ ॥

+ यह षोडश राजाओंका उपाख्यान द्रोणएवंकै पचपनवें अन्यायसे लेकर इकहत्तरें अन्यायतक पहले आ चुका है। उसीको कुछ सिक्षस करके पुन. यहाँ लिया गया है। पहलेका परशुरामचरित्र इसमें सगृहीत नहीं हुआ है और पहले जो राजा पीर्यक्र चरित्र आया था, उसके स्थानमें यहाँ अद्गराज बृहद्धके चरित्रका वर्णन है। कथाओं के क्रममें भी उल्टा-पलटी हो गयी है। इलोकों के पाठोंमें भी कई जगह भेद दिखायी देता है। तौ तथेति पतिकाय महर्षी छोकपूजितौ ॥ ९ ॥ सृंजयं स्वैत्यमम्येत्य राजानमिदमूचतुः।

वे दोनों लोकपूजित महीं 'तयास्तु' कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करनेके पश्चात् स्वेतपुत्र राजा स्टज्यके पास जाकर इस प्रकार बोळे—॥ ९ ई॥ भाषां भवति वरस्यावः कञ्चित काळं हिताय ते॥ १०॥

यथावत् पृथिवीपाल आवयोः प्रगुणीभव ।

भ्याल ! इम दोनों तुम्हारे हितके लिये कुछ कालतक तुम्हारे पास ठहरेंगे । तुम हमारे अनुक्ल होकर रहों । १० ई। तथेति छत्वा राजा तौ सत्क्रत्योपचचार ह ॥ ११ ॥ ततः कदाचितौ राजा महात्मानौ तपोधनौ । अव्वतीत् परमधीतः सुतेयं वरविणेनी ॥ १२ ॥ एकेव मम कन्येषा युवां परिचरिष्यसि । दर्शनीयानवदाङ्गी शीलवृत्तसमाहिता ॥ १३ ॥ सुकुमारी कुमारी च पद्मिक्षज्ञल्कसुप्रमा ।

तव 'बहुत अच्छा' कहकर राजाने उन दोनोंका सत्कार-पूर्वक पूजन किया । तदनन्तर एक दिन राजा संजयने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन दोनों तरस्वीमहात्माओंसे कहा—'महर्षियो ! यह मेरी एक ही कन्या है) जे परम सुन्दरी/दर्शनीय/निर्दोष अङ्गी-बाळी तथा शीळ और सदाचारसे सम्पन्न है । कमळ-केसरके समान कान्तिवाली यह सुकुमारी कुमारी आजसे आप दोनोंकी सेवा करेगी? ॥ ११-१३ है ॥

परमं सौम्यमित्युकं ताभ्यां राजा शशास ताम्॥ १४॥ कन्ये विप्रावुषचर देवचत् पितृचच हः।

तव उन दोनोंने कहा—'बहुत अच्छा।' इसके बाद राजाने उस कन्याको आदेग दिया—'बेटी! तुम इन दोनों महर्षियोंकी देवता और पितरोंके समान सेवा किया करो'?४५ सा तु कन्या तथेत्युक्त्या पितरं धर्मचारिणी ॥ १५॥ यथानिदेशं राहस्तौ सत्कृत्योपस्चार ह।

धर्माचरणमें तत्पर रहनेवाळी उस कन्याने पितासे प्ऐस ही होगा' यों कहकर राजाकी आज्ञाके अनुसार उन दोनोंकी सत्कारपूर्वक सेवा आरम्म कर दी ॥ १५३॥ तस्यास्तेनोपचारेण क्रपेणात्रतिमेन च ॥ १६॥ नारवें हच्छयस्तूर्णे सहसेवास्यपद्यत ।

उसकी उस सेवा तथा अनुपम रूप-सौन्दर्यते नारदके हृदयमें सहसा कामभावका उचार हो गया ॥ १६५ ॥ चनुष्ये हि ततस्तस्य हृदि कामो महात्मनः ॥ १७ ॥ यथा ग्रुक्तस्य पक्षस्य प्रदुची चन्द्रमाः श्रुतेः।

उन महामनस्वी नारदके हृदयमें काम उसी प्रकार धीरे-धीरे वटने लगा, जैसे शुक्लपछ आरम्म होनेपर गनै:अनै: चन्द्रमाकी दृद्धि होती है ॥ १७५ ॥

न च तं भागिनेयाय पर्वताय महात्मने ॥ १८ ॥ शर्शस हुच्छयं तीवं वीडमानः स धर्मीवेत् । धर्मज्ञ नारदने छजावन भानजे महात्मा पर्वतको अपने वढ़े हुए दुःखह कामकी बात नहीं बतायी ॥ १८६ ॥ तपसा चेहितैश्रीय पर्वतोऽथ खुकोध तम् ॥ १९॥ कामार्ते नारमं क्रुद्धः दादापैनं ततो भृदाम्।

परतु पर्वतने अपनी तपत्या और नारदजीकी चेधाओंले जान क्षिया कि नारद कामवेदनाते पीड़ित हैं; फिर तो उन्होंने अत्यन्त क्षपित हो उन्हें आप देते हुए कहा—॥ १९६ ॥ छत्या समयमन्यग्रो भवान वे सहितो मया ॥ २०॥ यो भवेद्धवि संकल्पः शुभो वा यदि वाशुभः। अन्योन्यस्य सक्षाख्येय इति तद् वे मृषा कृतम्॥ २१॥ भवता वचनं ब्रह्मस्तस्मादेष शापम्यहम् ।

'आपने मेरे साथ खरखाचित्तते यह धर्त की थी कि 'हम दोनोंके हृदयमें जो भी श्रम या अश्रम संकल्प हो। उसे हम दोनों एक दूसरेंके कह दें।' परंतु बहात् ! आपने अपने उस बचनको मिष्या कर दिया; इसलिये में शाप देनेको उद्यत हुआ हूं ॥ २०-२१ है।। स हि काम प्रवर्तनां भवाताच्या में प्रमा ॥ २२ ॥

न हि कामं प्रवर्तन्तं भवानाचष्टमे पुरा॥२२॥ सुकुमार्यो कुमार्यो ते तस्मादेष रापाम्यहम्।

जन आपके सनमें पहले इस सुकुमारी कुमारीके प्रति कामभावका उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं यताया; इसिलेये यह मैं आपको शाप दे रहा हूं ॥ २२३ ॥ जसचारी गुरुर्यस्मात् तपस्वी ज्ञाह्मणस्य सन् ॥ २३ ॥ अकार्याः समयभंदामावाभ्यां यः कृतो मिथः । शपस्य तसात् सुसंकुद्धो भवन्तं तं नियोध मे ॥ २४॥

'श्राप ब्रह्मचारी, मेरे गुरुजन, तपस्ती और ब्राह्मण हैं तो भी आपने इमछोगोंमें जो दार्त हुई थी, उसे तोड़ दिया है; इस्रिक्य में अख्यन्त कुपित होकर आपको जो द्याप दे रहा हूँ उसे सुनिये---!! २३-२४॥

खुकुमारी च ते भागों भविष्यति न संदायः। वानरं चैव ते रूपं विवाहात् प्रशृति प्रभो ॥ २५ ॥ संद्रह्यन्ति नराखान्ये सद्धपेण विनाकृतम्।

ध्रमो । यह सुकुमारी आपकी मार्या होगी, इसमें सञ्चय नहीं है, परत विवाहके वादले ही कत्या तथा अन्य सब लोग आपका रूप ( ग्रुख ) वानरके समान देखने लगेंगे । वदर जैख मुँह आपके खरूपको छिपा देगा ।। १५६ ॥ स तद् वाक्यं तु विवाय नारदः पर्वतं तथा॥ २६ ॥ अञ्चयचमि कोधाद् भागिनेयं स मातुलः । तपसा ब्रह्मचर्यंण सत्येन च दमेन च ॥ २७ ॥ युकोऽपि नित्यधर्मश्च न चै सर्गमबाएस्यसि ।

उस वातको समझकर सामा नारदजी भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने भानने पर्वतको शाप देते हुए कहा— 'अरे! त् तपस्याः ब्रह्मचर्यः सत्य और हिन्द्रय-स्थमसे युक्त एव नित्य धर्मपरायण होनेपर भी स्वर्गलोकमें नहीं जा सकेगाः ॥ २६-२७३॥ तौ तु शप्तवा भृशं कृद्धौ परस्परममर्पणौ ॥ २८ ॥ प्रतिजगातरन्योत्यं कृदाविव गजोत्तमौ ।

इस प्रकार अत्यन्त कृषित हो एक दसरेको ज्ञाप दे वे दोनों कोधमें भरे हुए दो हाथियोंके समान अमर्पपूर्वक प्रतिकृछ दिशाओं में चल दिये ॥ २८ई ॥

पर्वतः पृथिवीं कृत्स्नां विचचार महामितः ॥ २९ ॥ पुज्यमानो यथान्यायं तेजसा स्वेन भारत।

भारत ! परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेजसे यथोचित सम्मान पाते हए सारी पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ २९% ॥ अथ तामस्रभत् कन्यां नारदः सृंजयात्मजाम् ॥ ३०॥ विप्रप्रवरः सकुमारीमनिन्दिताम्। धर्मेण

इघर विप्रवर नारदजीने उस अनिन्ध सन्दरी सजय-कुमारी सुकुमारीको धर्मके अनुसार पत्नीरूपमे पाप्त किया रे०डे सा त कन्या यधाशापं नारदं तं ददर्श ह ॥ ३१ ॥ वाणिग्रहणमन्त्राणां नियोगादेव नारदम्।

वैवाहिक मन्त्रींका प्रयोग होते ही वह राजकन्या शापके मुखसे युक्त मनिको वानराकार नारद देखने लगी ॥ ३१% ॥ सक्तारी च देवर्षि वानरप्रतिमाननम् ॥ ३२ ॥ नैवावामन्यत तदा प्रीतिमत्येव चाभवत।

देवर्षिका मुँह वानरके समान देखकर भी सुकुमारीने उनकी अवहेलना नहीं की। यह उनके प्रति अपना प्रेम बदाती ही गयी ॥ ३२५ ॥

उपतस्थे च भर्तारं न चान्यं मनसाप्यगात्॥३३॥ देवं मुनि वा यक्षं वा पतित्वे पतिवत्सळा।

पतिपर स्नेह रखनेवाली सुक्रमारी अपने स्वामीकी सेवाने सदा उपस्थित रहती और दूसरे किसी पुरुषका, वह यक्ष, मुनि अथवा देवता ही क्यों न हो। मनके द्वारा भी पतिरूपसे चिन्तन नहीं करती थी।। ३३ई।।

ततः कदाचिद् भगवान् पर्वतोऽनुचचार ह ॥ ३४ ॥ वनं विरहितं किचित् तत्रापस्यत् स नारदम्।

तदनन्तर किसी समय भगवान् पर्वत धूमते हुए किसी एकान्त वनमे आ गये । वहाँ उन्होंने नारदजीको देखा ३४% ततोऽभिवाद्य प्रोवाच नारदं पर्वतस्तदा ॥ ३५ ॥ भवान् प्रसादं कुरुतात् सर्गादेशाय मे प्रभो।

तब पर्वतने नारदजीको प्रणाम करके कहा---(प्रमो ! आप मुझे स्वर्गमें जानेके लिये आजा देनेकी कृपा करें 1३५%। तमुवाच ततो दृष्टा पर्वतं नारव्स्तथा॥३६॥ कृताञ्जलिमुपासीनं दीनं दीनतरः खयम् ।

नारदजीने देखाः पर्वत दीनमावसे हाय बोडकर मेरे

पास खडा है; फिर तो वे स्वयं भी अत्यन्त दीन होकर उनसे बोले--।। ३६५ ॥

त्वयाहं प्रथमं शप्तो वानरस्त्वं भविष्यसि ॥ ३७॥ इत्यक्तेन मया पश्चाच्छप्तस्त्वमपि मत्सरात् । अद्यप्रभृति वै वासं खर्गे नावाप्यसीति ह ॥ ३८॥ तव नैतद्धि विसद्दर्श पत्रस्थाने हि मे भवान ।

प्वत्स ! पहले तुमने मुझे यह शाप दिया था कि प्तम वानर हो जाओ । वुम्हारे ऐसा कहनेके वाद मैंने भी मत्सरता-वद्या तम्हें द्याप दे दिया। जिससे आजतक तुम स्वर्गमें नहीं जा सके। यह तुम्हारे योग्य कार्य नहीं था। क्योंकि तुम मेरे पत्र-की जगहपर हो? || ३७-३८% ||

न्यवर्तयेतां ती शापावन्योन्येन तदा मुनी ॥ ३९ ॥ श्रीसमृद्धं तदा दृष्टा नारदं देवरूपिणम्। परपत्यभिशहया ॥ ४० ॥ प्रदृद्धाव

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनो ऋषियोंने एक दुसरेके शापको निवृत्त कर दिया। तव नारदजीको देवताके समान तेजस्वी रूपमें देखकर सुकुमारी पराये पतिकी आग्रहा-से माग चली ॥ ३९-४०॥

तां पर्वतस्ततो हृष्टा प्रद्रवन्तीमनिन्दिताम्। अब्रवीत तब भतेष नात्र कार्या विचारणा ॥ ४१ ॥

उस सती साध्वी राजकन्याको भागती देख पर्वतने इसवे कहा- दिवि । ये तुम्हारे पति ही हैं । इसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४१ ॥

त्राविः परमधर्मातमा नारदो भगवान् प्रभुः । तवैवाभेचहृदयो मा तेऽभृदत्र संशयः॥ ४२॥ थे तुम्हारे पति अभेध हृदयनाले परम धर्मात्मा प्रश्

भगवान् नारद मुनि ही हैं। इस विषयमें तुम्हे सदेह नहीं होना चाहिये ।। ४२ ॥ बहुविधं पर्वतेन महातमना।

साजनीता शापदोषं च तं भर्तुः श्रुत्वा प्रसृतिमागता ॥ ४३ ॥ पर्वतोऽध ययौ स्वर्गे नारदोऽभ्यगमद्गृहान्।

महात्मा पर्वतके बहुत समझाने बुझानेपर पतिके शाप-दोषकी बात सुनकर सुकुमारीका मन स्वस्थ हुआ । तत्यश्चात् पर्वतमुनि स्वर्गमें छीट गये और नारदजी सुकुमारीके घर आये ॥ ४३ई ॥

वासुदेव उवाच

प्रत्यक्षकर्ता सर्वेस्य नारदो भगवानृपिः। एव बक्ष्यति ते पृष्टो यथावृत्तं नरोत्तम ॥ ४४ ॥

श्रीकृष्ण कहते हैं--नरश्रेष्ठ ! मगवान् नारद ऋ<sup>रि</sup>र इन सन घटनाओंके प्रत्यक्षदर्भी हैं। तुम्हारे पूछनेपर ये सारी

वार्ते वता देगे ॥ ४४ ॥

इति श्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वणि राजघर्मांनुशासनपर्वणि नारदपर्वतोपाख्याने त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्दमें नारद और पर्वतका उपाख्यानविषयक तीसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥६०॥

## एकत्रिंशोंऽध्यायः

#### सुवर्णष्टीवीके जन्म, मृत्यु और पुनर्जीवनका वृत्तान्त

वैश्रम्पायन उदाच

ततो राजा पाण्डुसुतो नारदं प्रत्यभाषत । भगवञ्जूोतुमिञ्छामि सुवर्णप्रीविसम्भवम् ॥ १ ॥

वैद्यास्पायनजी कहते हैं—जनमेजय । तदनन्तर पाण्ड-पुत्र राजा श्रुधिष्ठरने नारदजीवे कहा—पमवन् । मैं सुवर्णश्रीवी-के जन्मका श्वान्त सुनना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ एवसुक्तस्तु स सुनिर्धर्मराजेन नारदः । आचच्छे यथाद्वर्च सुवर्णश्रीविनं प्रति ॥ २ ॥ धर्मराजके ऐया कहनेपर नारदसनिने सुवर्णश्रीवीके जन्म-

का बंधावत कृतान्त कहना आरम्भ किया ॥ २ ॥

#### नारद उवाच

एवमेतन्महावाही यथार्य केशबोऽब्रवीत् । कार्यस्यास्य तुयच्छेर्वं तत् ते बक्ष्यामि पृच्छतः ॥ ३ ॥

नारदक्षी योळे-महावाहो । मगवान् श्रीकृष्णने इस विषयमें जैदा कहा है, यह दव दार है। इस प्रसक्कमें जो बुक्त वेत्र है। इह दुम्हारे प्रथमके अनुसार में बता रहा हूँ ॥॥। श्राहं च पर्यतश्चेत स्वस्तियों में महामुक्तिः। घस्तुकामावभिगती स्पुत्तमं व्ययतां वरम् ॥ ४॥

में और मेरे भानजे महामुनि पर्वत दोनों विजयी बीरोंने श्रेष्ठ राजा खंजयके यहाँ निवास करनेके किये गये ॥ ४ ॥ तत्राचां पूजिती तेन विश्विद्धप्टेन कर्मणा । सर्वेकामें सुविद्विती निवसायोऽस्य वेदमनि ॥ ५ ॥

वहाँ राजाने हम दोनोंका शास्त्रीय विधिके अनुसार ए्जन किया और हमारे खिये सभी मनोबाञ्चित वस्तुओंके प्राप्त होनेकी सुस्यवस्था कर दी। हम दोनों उनके महरूमें रहने ख्रो॥ ५॥

च्यतिकान्तासु वर्पासु समये गमनस्य च। पर्वतो मामुवाचेदं काले वचनमर्थवत्॥ ६॥

जब वर्षाके चार महीने बीत गये ',और इमछोगीके बहाँचे चछनेका समय आया, तत्र पर्वतने ग्रहसे समयोचित एवं सार्थक यचन कहा-|| ६ ||

आवामस्य नरेन्द्रस्य गृहे परमण्जितौ । उपितौ समये ब्रह्मंस्तद् विचिन्तय सास्प्रतम् ॥ ७ ॥

भामा । इमलेग राजा राजयके घरमें बड़े आदर-सत्कार-के धाय रहे हैं। अतः ब्रह्मन् । इस समय इनका कुछ उपकार करनेकी बात सोचिये'॥ ७ ॥ ततोऽहमब्रबं राजन् पर्वतं शुभवर्शनम् ।

सर्वमेतत् त्विय विभो भागिनेयोपपद्यते ॥ ८॥

राजन् । तन मैंने शुमदशी पर्वत मुनिले कहा-धारीनी-पुत्र ! यह सन तुम्हे ही शोमा देता है ॥ ८॥ वरेण च्छन्धतां राजा लभतां यद् यदिच्छति । आवयोस्तपसा सिद्धि प्राप्नोतु यदि मन्यसे ॥ ९ ॥

प्रजाको मनोबाञ्चित वर देकर संतुष्ट करो । वे जो-जो चाहते हों, वह सब उनहे मिले । तुम्हारी राय हो तो हम दोनोंकी तपस्याते उनके मनोरयकी सिद्धि हों?॥ ९॥ तत आहूय राजानं स्टूंजयं अथतां वरम् । पर्वतोऽनुसतो वाष्यसुवाच कुरुपुङ्गव ॥ १०॥ अरुश्रेष्ट । तव मेरी अनसति ले पर्वतने विजयी वीरोंमे

श्रेष्ठ राजा संजयको बुलाकर कहा—॥ १०॥ प्रीतौ स्वो नृप सत्कारैर्भवदार्जयसम्मृतैः। आवाभ्यामभ्यनुकातो वरं नृवर चिन्तय॥११॥

क्तरेश्वर ] इम दोनो तुम्हारे द्वारा सरळतापूर्वक किये गये सत्कारसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हे आजा देते हैं कि तुम इच्छानुसार कोई बर सोचकर मॉग छो॥ ११॥ देवानामविहिसायां न भवेन्मातुषक्षयम्।

सद् गृह्वाण महाराज पूजाहीं मौ मतो भवान्॥ १२ ॥

महाराज | कोई ऐसा वर मॉन लो। जिससे न तो देवताओंकी हिंसा हो और न मनुष्यंका संहार ही हो सके । तुम
हमारी हिंस्से आदरके योग्य हो ।। १२ ॥

#### सृंजय उवाच

भीतौ भवन्तौ यदि में इतमेतावता सम । एव एव परो लाभो निर्वृत्तो में महाफलः ॥ १३॥

स्तायने कहा- श्वासन् । यदि आप दोनों प्रवन्न हैं तो मैं इतनेसे ही कृतकृत्य हो गया । यही हमारे लिये महान् फल-दावक परम काम सिद्ध हो गया ॥ १३ ॥ तमेचंचादिनं भूयः पर्वतः प्रत्यभाषत । वृष्णीष्य राजन् संकर्णं यत् ते हृदि चिरं स्थितम्॥ १४ ॥

गजन् ! ऐसी वात कहनेवाले राजा संजयसे पर्वतसुनिने फिर कहा—पाजन् ! तुम्हारे हृदयमें जो चिरकालसे संकल्प हो। वहीं साँग लो? ॥ १४॥

संजय खबाच

अभीष्सामि सुतं वीरं घीरवन्तं ददवतम् । आयुष्मन्तं महाभागं देवराजसमद्युतिम् ॥१५॥

खंडाय योळे—भगवन् ! में एक ऐसा पुत्र पाता चाहता हूँ, जो बीर, बळवान्, हढतापूर्वक उत्तम मतका पाळन करनेवाळा, आयुष्मान्, परम सैभाग्यशाळी और देवराज इन्द्रके समान तेकस्वी हो ॥ १५ ॥

पर्वत उवाच

भविष्यत्येषते कामो न त्वायुष्मान् भविष्यति। देवराजाभिमृत्यर्थे संकरुपो होष ते हिंदे ॥ १६॥

पर्वतने कहा-राजन् ! तुम्हारा यह मनोरय पूर्ण होगाः परतु वह पुत्र दीर्घायु नहीं हो सकेगाः क्योंकि देव-राज इन्द्रको पराजित करनेके लिये तुम्हारे हृद्यमे यह संकल्प उठा है ॥ १६ ॥

ख्यातः सुवर्णष्टीचीति पुत्रस्तव भविष्यति। रस्यश्च देवराजात स देवराजसमद्यतिः॥ १७॥

तम्हारा वह पत्र सवर्णधीवीके नामसे विख्यात तथा देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी होगा। तम्हे देवराजसे सदा उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १७ ॥

तच्छूत्वा संजयो वाक्यं पर्वतस्य महात्मनः। प्रसादयामास तदा नैतदेवं भवेदिति॥१८॥ आयुष्मान् मे भवेत पुत्रो भवतस्तपसा मने। न च तं पर्वतः किंचिद्वचाचेन्द्रव्यपेक्षया ॥ १९ ॥

महात्मा पर्वतका यह वचन सनकर सजयने उन्हे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करते हुए कहा- 'ऐसा नही। मुने ! आपकी त्तपस्यासे मेरा पत्र दीर्घजीवी होना चाहिये । परत इन्द्रका ख्याल करके पर्वत मुनि कुछ नहीं बोले ॥ १८-१९ ॥ तमहं चपति **दीनमध्यं** पुनरेव घ ! स्पर्तेन्योऽस्मि महाराज दर्शयिष्यामि ते स्रतम् ॥ २० ॥ भहं ते दियतं पत्रं प्रेतराजवशं गतम्। पुनदीस्यामि तद्भपं मा शचः पृथिवीपते ॥ २१ ॥

तम मैने दीन हुए उस नरेशसे कहा-ध्महाराज ! सकटके समय मुझे याद करना । मैं तुम्हारे पुत्रको हुमसे मिला दूंगा । पृथ्वीनाथ ! चिन्ता न करो । यम राजके बशमे पहे हुए तुम्हारे उस प्रिय पुत्रको में पुनः उस रूपमें लाकर तुम्हे दे दूँगा' ॥ २०-२१ ॥

एवमुक्त्वा त नृपति प्रयातौ खो यथेष्सितम् । संजयभ यथाकामं प्रविवेश खमस्दिरम् ॥ २२ ॥

राजासे ऐसा कहकर हम दोनी अपने अभीष्ट स्थानको चल दिये और राजा संजयने अपने इच्छानुसार महलमें प्रवेश किया॥ २२॥

संजयस्याथ राजर्षेः कस्मिश्चित् कालपर्यये । जक्षे पुत्रो महावीर्यस्तेजसा प्रज्वलन्ति ॥ २३ ॥

तदनन्तर किसी समय राजर्षि संजयके एक पुत्र हुआ। जो अपने तेजसे प्रज्वित-साहो रहा था। वह महान् बलशाली था ॥ २३ ॥

ववृधे स यथाकालं सरसीव महोत्पलम्। बभूव काञ्चनष्ठीवी यथार्थं नाम तस्य तत्॥ २४॥

जैसे सरोवरमे कमल बढ़ता है। उसी प्रकार वह राज-कुमार यथासमय वढने खगा। वह मुखसे स्वर्ण उगढनेके कारण सुनर्णष्टीची नामसे प्रसिद्ध हुआ । उसका वह नाम सार्थक था || २४ ||

लोके पप्रथे क्रबसत्तम । तदद्धततमं

ववधे तच देवेन्द्रो वरदानं महर्पितः॥२५॥

कुषश्रेष्ठ । उसका वह अत्यन्त अद्भुत कृतान्त सारे जगत-में फैल गया। देवराज इन्द्रको भी यह मालूम हो गया कि वह बालक महर्षि पर्वतके वरदानका फल है ॥ २५ ॥ ततः खाभिभवाद् भीतो वृहस्पतिमते स्थितः।

क्रमारस्यान्तरप्रेक्षी वसव वलवृत्रहा ॥ २६ ॥ तदनन्तर अपनी पराजयसे डरकर बृहस्पतिकी सम्मति-

के अनुसार चलते हुए वल और वृत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्र उस राजकुमारके वधका अवसर देखने छगे ॥ २६ ॥ चोदयामास तद् वज्रं दिव्यास्त्रं मूर्तिमत् स्थितम् । व्याघो भूत्वा जहीमं त्वं राजपुत्रमिति प्रभो॥ २७॥ प्रबद्धः किल बीर्येण मामेषोऽभिभविष्यति । स्रंजयस्य सतो बज्ज यथैनं पर्वतोऽप्रवीत ॥ २८ ॥

प्रमो ! इन्द्रने मूर्तिमान होकर सामने खड़े इए अपने दिव्य अस्त्र वज्रमे कहा---'बज्र । तुम बाघ वनकर इस राज कुमारको मार डालो । जैसा कि इसके विपयमें पर्वतने वताया है। बड़ा होनेपर संजयका यह पुत्र अपने पराक्रमसे मुक्षे परास्त कर देगा? || २७-२८ ||

प्वमुक्तस्त शक्रेण बज्रः परपुरक्षयः। तित्यमेवान्वपद्यत् ॥ २९ ॥ क्रमारमन्तरप्रेक्षी

इन्ह्रके ऐसा कहनेपर शत्रुओंकी नगरीपर विजय पाने-बाला बज़ मौका देखता हुआ सदा उस राजकुमारके आस-पास ही रहने छगा ॥ २९ ॥

संज्ञयोऽपि स्ततं प्राप्य देवराजसमश्रुतिम्। हृष्टः सान्तःपुरो राजा घननित्यो चभूव ह ॥ ३० ॥ संजय भी देवराजके समान पराक्रमी पुत्र पाकर रानी-

सहित बढ़े प्रसन्न हुए और निरन्तर वनमें ही रहने लगे ३० कदाचित्रिर्जने वने । भागीरथीतीरे थात्रीद्वितीयो वाळः स कीडार्थं पर्यधावत ॥ ३१॥

तदनन्तर एक दिन निर्जन वनमें गङ्गाजीके तटपर वह बालक धायको साथ लेकर खेलनेके लिये गया और इधर-उघर दौड़ने लगा || ३१ ||

पञ्चवर्षकदेशीयो बालो नागेन्द्रविक्रमः। सहसोत्पतितं च्याद्यमाससाद भहाबलम् ॥ ३२ ॥

उस वालककी अवस्था अभी पाँच वर्षकी थी तो भी वह गजराजके समान पराक्रमी था। वह सहसा उछलकर आये हुए एक महायली वाघके पास जा पहुँचा ॥ ३२ ॥

स बालस्तेन निष्पष्टो वेपमानो नृपात्मजः। ब्यसुः पपात मेदिन्यां ततो धात्रीविञ्चकृशे॥ ३३॥ उस रामने वहाँ कॉपते हुए राजकुमारको गिराकर पीस

डाला । वह प्राणशून्य होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । यह देख-कर धाय चिल्ला उठी ॥ ३३ ॥ हत्वा तु राजपुत्रं स तत्रैवान्तरधीयत। शार्दूको देवराजस्य मानयान्तर्हितस्तदा॥ ३४॥, रानकुमारकी हत्या करके ठेवरान इन्द्रका भेजा हुआ वह वज्ररूपी वाघ मायासे वहीं अदृश्य हो गया॥ ३४ ॥ धाज्यास्तु निनदं श्रुत्या रुद्त्याः परमार्तवत् । अभ्यथावतः तं देशं स्वयमेव महीपतिः॥ ३५॥

रोती हुई धायका वह आर्तनाद चुनकर पूजा खुजय ख्य ही उस स्थानपर दौड़े हुए आये ॥ ३५ ॥ स दद्दर्श शयानं तं गतास्तुं पीतशोणितम् । कुमारं विगतानन्दं निशाकरमिव च्युतम् ॥ ३६ ॥ उन्होंने देखाः राजकुमार प्राणश्चन्य होकर आकाशवे

उन्होंने देखाः राजकुमार प्राणश्चन्य होकर आकाशसे गिरे हुए चन्द्रमाकी मॉति पड़ा है । उसका सारा रक्त बावके हारा पी लिया गया है और वह आनन्दहीन हो गया है ॥ स तमुत्सद्भमारोच्य परिपीडितमानसः । पुत्रं रुधिरसंसिकं पर्यदेवयदातुरः ॥ ३७ ॥ ब्यूसे ल्यपथ हुए उस बालकको गोदमें छेकर व्यथित-

चित्त हुए राजा सुजय व्याकुल होकर विवार करने लगे।। ततस्ता मातरस्तस्य स्वतयः शोककिशिताः। सम्यधावन्त तं देशं यत्र राजा स स्त्रयः॥ ३८॥ तदनन्तर होकेने पहित हो उसकी माताएँ रोती हुई

तदनत्तर शाक्ष पाइत हा उतका माताए राता हुइ उत सानकी ओर दोड़ीं, जहाँ राजा संजय विलाप करते ये ॥ सतः स राजा सस्मार मामेव गतमानसः । सदाई चिन्तनं कात्वा गतवांस्तस्य वृज्ञीनम् ॥ ३९ ॥

उत्त वनात कार्या नार्यास्त्य युवासम् ॥ वर्॥ उत्त कमय अचेतन्त्रे होकर राजाने मेरा ही स्तरण भिया। तत्र मैने उनका चिन्तन जानकर उन्हें दर्शन दिया॥

मयैतानि च चाक्यानि धावितः शोकळाळसः । यानि ते यदुर्घारेण कथितानि महीपते ॥ ४० ॥ प्रधीनाय । यदवीर श्रीकृष्णने जो वार्ते द्वम्हारे सामने

पृथ्वाताय । यहुंबार आकृष्णन जा बात प्रन्तर जाना कही हैं, उन्होंको मैंने उस चोकाकुल राजाको सुनाया ॥४०॥ संजीवितक्षापि पुनर्वासवानुमते तदा । भवितक्यं तथा तद्य न तच्छक्यसतोऽन्यथा ॥ ४१॥

फिर इन्द्रकी अनुमतिष्ठे उस बालकको जीमित भी कर दिया। उसकी वैसी ही होनहार थी। उसे कोई पलट नहीं सकता था। ४१॥

तत अर्थ्वे कुमारस्तु खर्णघीनी महायशाः। चित्तं प्रसादयामास पितुर्मातुश्च वीर्वेदान्॥ ४२॥

तदनन्तर महायशस्त्री और शक्तिशाली कुमार सुवर्णग्रीषी-ने जीवित होकर पिता और माताके चित्तको प्रयन्न किया ॥ कारयामास राज्यं च पितिर स्वर्गते नृप । चर्पाणां शतमेकं च सहस्रं भीमियिकमः॥ ४३॥

नरेश्वर । उस भयानक पराक्रमी कुमारने पिताके स्वर्ग-वासी हो जानेपर ग्यारह सौ वयोंतक राज्य किया ॥ ४३ ॥ सत ईजे महायद्यैवंडुभिर्भूरिस्क्षिणैः । सर्पयामास देवांश्च पितृंश्चैव महाद्युतिः ॥ ४४ ॥

तदमन्तर उस महातेजस्वी राजकुमारने बहुतःसी दक्षिणा-बाले थानेक महावजींका अनुशान किया और उनके द्वारा देवताओं तथा पितरोंकी तृति की ॥ ४४ ॥

उत्पाद्य च वहून पुत्रान् ङुळसंतानकारिणः । काळेन महता राजन् काळधर्मसुपेदिवान् ॥ ४५ ॥

राजन् । इसके बाद उमने बहुत-से बाग्रवर्तक पुत्र उत्पन्न किये और दीर्घकालके पश्चात् वह काल-धर्मको प्राप्त हुआ। ४५॥

स त्वं राजेन्द्र संजातं शोकमेनं निवर्तय । यथा त्वां केशवः प्राह् व्यासश्च सुप्रहातपाः ॥ ४६ ॥ पित्रपैतामहं राज्यमास्त्राय पुरमुद्धह । इष्टा पुण्यैर्महायहैरिएं स्रोकमवाप्यसि ॥ ४७ ॥

राजेन्द्र । तुम मी अपने हृदयमें उत्यन्त हुए इव शोक-को दूर करो तथा मगबान् श्रीकृष्ण और महातपरसी व्याव-जी जैवा कह रहे हैं; उसके अनुसार अपने नाप-दादोंके राज्य-पर आरूढ़ हो इसका भार बहन करों; फिर पुण्यदायक महायशोंका अनुष्ठान करके तुम अभीष्ट लोकमें चले जाओंगे ॥ ४४-४७ ॥

इति श्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वेषि राज्ञदर्मानुशासनपर्वेषि स्वर्णेद्धीदसम्अवीपाख्याने एकन्निसोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वेमे स्वर्णेश्वीवीक जन्मकः उपाख्यान्तिवयक

इकतीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

#### द्वात्रिंशोऽष्यायः

#### व्यासजीका अनेक युक्तियोंसे राजा युधिष्टिरको समझाना

वैशम्पायन उवाच

तूर्णीभूतं तुराजानं शोचमानं युधिष्ठिरम्। तपस्ती धर्मतत्त्वज्ञः कृष्णद्वैपायनोऽत्रवीत्॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय! राजा ग्रुधिष्ठिर-को चुपचाप शोकमें डूबा हुआ देख धर्मके तत्त्वको जाननेवाले तपीधन श्रीकृष्णद्वैपायनने कहा ॥ १॥

व्यास उवाच

प्रजानां पालनं धर्मो राज्ञां राजीवलोचन । धर्मः प्रमाणं लोकस्य नित्यं धर्मानुवर्तिनः॥ २॥

व्यासजी चोळे—कमलनयन युधिष्ठिर ! राजाओंका धर्म प्रजाजनोका पालन करना ही है। धर्मका अनुसरण फरनेवाले लोगोंके लिये खदा धर्म ही प्रमाण है ॥ २॥ अनुनिष्ठस्य तह राज्यन पिन्येनामही प्रमुख

अनुतिष्ठस्व तद् राजन् पितृपैतासद्वं पदम् । प्राह्मणेषु तपो धर्मः स नित्यो चेदनिश्चितः ॥ ३ ॥ शतः राजन् ! तम अपने वापन्तादोके राज्यको प्रदण

जित राजर् ! तुम जेपन वापन्तादाक राज्यका अहण करके उसका धर्मातुसर पालन करो । तपस्या तो बाहाणीका नित्य धर्म है । यही वेदका निश्चय है ॥ ३ ॥ तत् प्रमाणं घाह्मणानां शाश्चतं भरतर्षभ । तस्य धर्मस्य कृतस्नस्य क्षत्रियः परिरक्षिता ॥ ४ ॥

भरतश्रेष्ठ ! वह सनातन तप ब्राह्मणोंके लिये प्रमाणश्रूत धर्म है। क्षत्रिय तो उस सम्पूर्ण ब्राह्मण-धर्मकी रक्षा करनेवाला ही है ॥ ४ ॥

यः खयं प्रतिहन्ति सा शासनं विषये रतः। स बाहुभ्यां विनिग्राह्यो छोकयात्राविद्यातकः॥ ५ ॥

जो मनुष्य विषयाषक होकर स्वयं शासन-धर्मका उरलङ्घन करता है, वह लोकमर्यादाका नाश करनेवाल है। क्षत्रियको चाहिये कि अपनी दोनों भुजाओंके बळसे उस धर्म-दोहीका दमन करें ॥ ५॥

प्रमाणमप्रमाणं यः कुर्यान्मोहचरां गतः। भृत्यो वा यदि वा पुत्रस्तपस्त्री वाथ कश्चन ॥ ६ ॥ पापान् सर्वेरुपायस्तान् नियच्छेच्छातयीत वा।

जो मोहके वशीभूत हो प्रमाणभूत धर्म और उसका प्रतिपादन करनेवाले शालको अमान्य कर दे, वह सेवक हो या पुत्र, तरस्ती हो या और कोई; समी उपायेंिस उन पापियोंका दमन करे अथवा उन्हें नष्ट करडाले ॥ ६३ ॥ अतो उन्यथा वर्तमानो राजा प्राप्नोति किर्दियषम् ॥७॥ धर्म विनश्यमानं हि यो न रक्षेत् स धर्महा।

इसके विषरीत आचरण करनेवाळा राजा पापका भागी होता है, जो नष्ट होते हुए धर्मकी रक्षा नहीं करता, वह राजा धर्मका घात करनेवाळा है ॥ ७५ ॥ ते त्वया धर्महन्ताचे निहताः सपदानुगाः॥ ८॥ स्वधर्मे वर्तमानस्त्वं कि नु शोचसि पाण्डव। याजा हि हन्यात् द्याच प्रजा रक्षेच धर्मतः॥ ९॥

पाण्डुनन्दन ! द्वामने तो उन्हीं छोगोंका सेवकींसिहत वघ किया है। जो धर्मका नाश करनेवाले थे । अपने धर्ममें खित रहते हुए भी तुम शोक क्यों कर रहे हो ! क्योंकि राजाका यह कर्तव्य ही है कि वह धर्मद्रोहियोंका वध करे. सुपाशेंको दान दें और धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षाकरे।। ८-९।।

युधिष्ठिर उवाच

न तेऽभिशंके वचनं यद् व्रवीषि तपोधन। अपरोक्षो हि ते धर्मः सर्वधर्मविदां वर॥१०॥

युधिष्ठिर वोळे—सम्पूर्ण धर्मशोंम श्रेष्ठ तपोधन ! आपको धर्मके स्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। आप जो बात कह रहे हैं, उसपर मुझे तनिक भी स्वेह नहीं है॥ १०॥ मया त्ववध्या बहुबो घातिता राज्यकारणात्। तानि कमीणि मे ब्रह्मन् वहन्ति च पचन्ति च॥ ११॥

परंतु ब्रह्मन् ! भैंने तो इत राज्यके लिये अनेक अवध्य पुरुषेका भी वच करा झला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जलाते और पकाते है॥ ११॥

व्यास उवाच

ईश्वरो वा भवेत् कर्ता पुरुषो वापि भारत। हठो वा वर्तते छोके कर्मजं वा फर्छ स्मृतम् ॥ १२॥

व्यासजीने कहा — भरतनन्दन ! जो लोग मारे गये हैं, उनके वषका उत्तरदायित किसपर है ! हस प्रश्नको लेकर चार विकत्य हो सकते हैं। (१) सबका प्रेरक ईश्वर कर्ता है ! या (२) वध करनेवाला पुरुष कर्ता है ! अथवा (३) मारे जानेवाले पुरुषका हठ (बिना विचारे किसी कामको कर डालनेका दुरावशे स्वभाव) कर्ती है ! अथवा (४) उसके प्रारुथ कर्मका फल इस रूपमें प्राप्त होनेके कारण प्रारुथ ही

कर्ती है १ ॥ १२ ॥

ईश्वरेण नियुक्तो हि साध्वसाधु च भारत। कुरुते पुरुषः कर्म फलमीश्वरगामि तत्॥१३॥

(१) भारत । यदि प्रेरक ईश्वरको कर्ता माना जाय तब तो यही कहना पढ़ेगा कि ईश्वरके प्रेरित होकर ही मनुष्य द्यम या अग्रुम कर्म करता है। अतः उसका फल भी ईश्वरको ही मिळना चाहिये॥ ११॥

यया हि पुरुषिरुखाद् वृक्षं परहाना वने। छेतुरेव भवेत् पापं परशोर्न कथञ्चन॥१४॥

जैसे कोई पुरुष बनमें कुल्हाड़ीद्वारा जब किसी इसको काटता है। तब उसका पाप कुल्हाड़ी चलानेवाले पुरुपको ही छगता है। कुल्हाडीको किसी प्रकार नहीं लगता॥ १४॥

अथवा तदपादानात प्राप्तयात कर्मणः फलम । ्दण्डशस्त्रकृतं पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥ १५॥

अथवा यदि कहे कि 'उस क़ल्हाड़ीको ग्रहण करनेके कारण चेतन प्रकाको ही उस हिंसाकर्मका पळ ग्राप्त होगा ( जह होनेके कारण कुरुहाडीको नहीं ), तब तो जिसने उस शस्त्रको वनाया और जिसने उसमें ढंडा खगायाः वह पुरुष ही प्रधान प्रयोजक होनेके कारण उसीको उस कर्मका फल मिलना चाहिये। चलानेवाले पुरुषपर उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है ॥ १५॥

न चैतदिष्टं कीन्तेय यदन्येन कृतं फलम । प्राप्तयादिति यसाच ईश्वरे तक्षिवेदाय॥१६॥

किये हुए कर्मका फल दूसरेको मिले ( काटनेवालेका अपराध इथियार बनानेवालेपर योपा जाय )} इसलिये सर्वप्रेरक ईश्वरको ही चारे शुभाशुभ कर्मीका कर्तृत्व और फल सींपदी॥ अथापि प्रस्पः कर्ता कर्मणोः श्रभपापयोः।

न परो विद्यते तसादेवमेतच्छुभं कृतम् ॥ १७॥

(२) यदि कहो पुण्य और पापकमींका कर्ता उते करनेवाला पुरुष ही है, दूसरा कोई ( ईश्वर ) नहीं तो ऐसा माननेपर भी तुमने यह शुभ कर्म ही किया है; क्योंकि तुम्हारे द्वारा पापियों और उनके समर्थकोंका ही वच हुआ है, इसके रिवाः उनके प्रारब्धका फल ही उन्हें इस रूपमें मिला है

व्यम तो निमित्तमात्र हो ॥ १७॥ न हि कश्चित् कचिद् राजन् दिएं प्रतिनिवर्तते । दण्डशस्त्रकृतं पापं पुरुषे तन्न विद्यते ॥१८॥

राजन् ! कोई कई! भी दैवके विधानका उच्छड्डन नहीं कर सकता। अतः दण्ड अथवा शखदारा किया हुआ पाप किसी पुरुषको लागू नहीं हो सकता ( क्योंकि वे दैवाधीन होकर ही दण्ड या शखदारा मारे गये हैं ) ॥ १८॥ यदि वा मन्यसे राजन् हतमेकं प्रतिष्ठितम्। पवमप्यशुमं कर्म न भूतं न भविष्यति॥१९॥

(३) नरेशर ! यदि ऐसा मानते हो कि युद्ध करनेवाछे दो व्यक्तियोंमेंसे एकका मरना निश्चित ही है अर्थात् वह स्वमायवृश हठात् मारा गया है। तन तो स्वभाववादीके अनुसार भूत या मविष्य कालमें किसी अशुभ कर्मसे न तो तुम्हारा सम्पर्क या और न होगा ही ॥ १९॥

अथाभिपत्तिलींकस्य कर्तव्या पुण्यपापयोः। अभिपन्नमिद् छोके राक्षासुद्यतदण्डनम्॥ २०॥

तम्हें शोक नहीं करना चाहिये ॥ २०॥ तथापि छोके कर्माणि समावर्तन्ति भारत। शभाशभफलं चैते प्राप्तवन्तीति मे मतिः॥ २१॥ एवमप्यद्यमं कर्म कर्मणस्तत्फलात्मकम्। परंत कुन्तीनन्दन ! यह अमीष्ट नहीं है कि दूसरेके द्वारा त्यज त्वं राजशादील मैवं शोके मनः कथाः ॥ २२ ॥ भारत | नृपश्रेष्ठ | यदि कहां कि यह सब माननेपर भी

छोकमे कमांकी आवृत्ति होती ही है--छोग कम करते और उनके ग्रमाग्रम फलोंको पाते ही हैं। ऐसा मेरा मत है। तो इसके उत्तरमे निवेदन है कि इस दशामे भी जिस कर्मके कारण उसके फल रूपने अग्रमकी प्राप्ति होती है। उस पाप-मूलक कर्मको ही तुम त्याग दो । अपने मनको शोकमे न ह्याओ ॥ २१-२२ ॥

(४) यदि कहो, लोगोको जो पुण्यफल (सुख)

और पायफल ( दु:ख ) प्राप्त होते हैं। उनकी संगति लगानी

चाहिये: क्योंकि विना कारणके तो कोई कार्य हो नहीं सकता:

थतः प्रारब्ध ही कर्ता है तो उस कारणभूत प्रारब्धको धर्मा-

धर्म रूप ही मानना होगा। धर्माधर्मका निर्णय शास्त्रसे होता

है और शासके अनुसार जगन्में उद्दण्ड मनुष्योंको दण्ड देना

राजाओंके लिये सर्वथा युक्तिसंगत है। अतः किसी भी दृष्टिसे

खधर्मे वर्तमानस्य सापवादेऽपि भारत । यवमातमपरित्यागस्तव राजन न शोभनः॥ २३॥ राजन् । भरतनन्दन । अपना धर्म दोषयुक्त हो तो भी

उसमें खित रहनेवाले तुम-जैते धर्मातमा नरेशके लिये अपने धरीरका परित्याग करना शोभाकी बात नहीं है ॥ २३ ॥

विहितानि हि कौन्तेय प्रायश्चित्तानि कर्मणाम्। रारीरवांस्तानि कुर्योदरारीरः पराभवेत्॥ २४॥

क्रन्तीनन्दन । यदि यद आदिमें राग-हेपके कारण निन्यकर्म वन गये हों तो शाखोंमें उन कमोंके लिये प्रायश्चित्तका भी विधान है। जो अपने शरीरको सुरक्षित रखता है। वह तो पापनिवारणके क्रिये पायश्चित्त करसकता है। परत जिसका शरीर ही नहीं रहेगा। उसे तो प्रायक्षित न कर सकनेके कारण उन पापकर्मीके फलस्वरूप पराभव (दुःख) ही मास होगा ॥ २४ ॥

तद् राजन् जीवमानस्त्वं प्रायश्चित्तं करिष्यसि । प्रायश्चित्तमकृत्वा त प्रेत्य तप्तासि भारत॥ २५॥

मरतवंशी नरेश ! यदि जीवित रहोंगे तो उन कमोंका प्रायभ्चित्त कर लोगे और यदि प्रायश्चित्तके बिना ही मर गये तो परलोकर्मे तुम्हें सतप्त होना पहेगा ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्माजुदाासनपर्वणि प्रायक्षिस्तिवसी द्वार्तिक्षोऽस्यायः ॥ ३२ ॥ स्म प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्यके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्यमें प्रायदिश्वतिषेतिषयक वत्तीसर्वो अध्याय पूरा **हु**आ ॥२२॥

## त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

च्यासजीका युधिष्टिरको समझाते हुए काठकी प्रवस्ता वताकर देवासुरसंग्रामके उदाहरणसे धर्म-द्रोदियोंके दमनका औचित्य सिद्ध करना और प्रायश्चित करनेकी आवश्यकता वताना

युधिष्ठिर उवाच

हताः पुत्राश्च पोत्राश्च भ्रातरः पितरस्तथा । श्वगुरा गुरवश्चेव मातुलाश्च पितामहाः ॥ १ ॥ श्वत्रियाश्च महात्मानः सम्बन्धिसुद्धदस्तथा । वयस्या भागिनेयाश्च ज्ञातयश्च पितामह ॥ २ ॥ वहवश्च मनुष्येन्द्रा नानादेशसमागताः । घातिता राज्यलुक्येन मयैकेन पितामह ॥ ३ ॥

युधिष्टिर चोले—पितामह ! अकेले मैंने ही राज्यके लोममे आकर पुत्र, पौत्र, भाई, जाचा, ताऊ, श्रद्धर, गुरू, मामा, वावा, भानजे, संगे-सम्मन्धी, सुद्धद्, मित्र तथा भाई-बन्धु आदि नाना देशोंसे आये हुए बहुसंख्यक क्षत्रिय-नरेशों हो मरवा डाला !! १-३ ||

तांस्तादशानद्दं हत्वा धर्मनित्यान् महीक्षितः। यसकृत्सोमपान् वीरान् किंत्राप्स्यामित्रपोधन॥४॥

तपोधन ! जो अनेक बार सोमरसका पान कर जुके ये और सदा धर्ममें ही तत्पर रहते ये, वैसे बीर भूपालीका वध करके मैं कौन-सा पत्र पाऊँगा ! ॥ ४ ॥ व्ह्यास्यिनिङ्मामधापि चिन्तयानः पुनः पुनः । हीनां पार्थिविसिहेस्तैः श्रीमद्भिः पृथिवीमिमाम्॥ ५ ॥ हृष्टा ह्यातिवर्ध घोरं ह्वांश्च शतदाः परान् । सोटिङाश्च नरानस्यान् परितप्ये पितामह ॥ ६ ॥

पितामह ! बारवार इंधी चिन्तासे मैं आज भी निरन्तर जल रहा हूँ । उन श्रीसम्पन्न राजिसहोसे हीन हुई इस पृथ्वीकोः माई-बन्धुओं के मयकर वधको तथा वैकड़ों अन्य लेगोंके विनाशको एव करोडो अन्य मानवोके सहारको देखकर मैं सर्वथा सत्त हो रहा हूँ ॥ ५-६ ॥ का जु तासां सरस्त्रीणामवस्थाद्य भविष्यति । विहीनामां त तनयैः पतिभिन्नांस्त्रभिस्त्रत्या ॥ ७ ॥

जो अपने पुत्रीं, पतियों तथा माइयोंसे स्दाके छिये बिछुड़ गयी हैं, उन सुन्दरी स्रियोंकी साज क्या दशा होगी १॥ अस्मानन्तकरान् घोरान् पण्डचान् वृष्णिसंहतान्।

आक्रोशस्यः कृशा दीनाः प्रपतिष्यस्ति भूतले॥ ८॥ हम घोर विनाशकारी पाण्डवीं और वृश्णिवंशियीको

कोसती हुई वे दीन-दुर्वल अवलाएँ पृथ्वीपर पछाड़ खा-खाकर गिरेंगी ॥ ८॥

अपर्यन्त्यः पितृन् आतृन् पतीन् पुजांश्च योपितः। त्यक्त्वा प्राणाद् व्ययः सर्वा गमिष्यन्ति यमश्चयम्॥९॥ अपने पिताः भार्तः पति और प्रजीको न देखकर वे सारी युवदी कियाँ प्राण त्याग देंगी और यमलोकमें चली जायंगी ॥ ९॥

वत्सलत्वाद् द्विजश्रेष्ट तत्र में नास्ति संशयः। व्यक्तं सौक्र्याच धर्मस्य प्राप्सामः स्त्रीवधंवयम्॥१०॥

द्विज्ञश्रेष्ठ ! वे अग्ने सगे-सम्बन्ध्यांके प्रति वालस्य रखनेके कारण अनक्य ऐसा ही करेंगी, इतमें मुझे संश्व नहीं है । धर्मकी गति सङ्ग्र होनेके कारण निश्चय ही हमें नारीहत्याके पापका भागी होना पड़ेगा ॥ १० ॥ यद् वयं सुद्धदो हत्वा छत्या पापममन्तकम् । करके निपतिष्यामो हाधादीरस्त एव ह ॥ ११ ॥

हमने सुद्धदोका वध करके ऐसा पाप कर लिया है। जिसका प्रायक्षित्तते अन्त नहीं हो सकता; अतः हमें नीचे सिर करके निस्तंदेह नरकमें ही गिरना पढ़ेगा ॥ ११ ॥ श्चरीराणि विमोक्ष्यामस्तपसोग्रेण सत्तम। आश्चमाणां विरोषं स्वमयाचक्ष्य पितामह ॥ १२ ॥

सर्वोमि श्रेष्ठ पितामह ! इम घोर तपस्या करके अपने धरीरका परित्याग कर देंगे । आप इसके छिये कोई विशेष आश्रम हो तो बताइये ॥ १२ ॥

वैशम्पायन उवाच

युधिष्ठिरस्य तद् वाक्यं श्रुत्वा द्वैपायनस्तदा । निरीक्ष्य निपुणं दुद्धया ऋषिः प्रोवाच पाण्डवम् ॥१३॥

वैद्रास्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! उस समय
अधिक्षरका यह वचन छनकर श्रीकृष्णद्वैपायन महर्षि व्यासने
इस विपयमें अपनी बुद्धिहारा अच्छी तरह विचार करनेके
पश्चात उन पाण्डुकुमारले कहा !! १३ !!

व्यास उवाच

मा विषाई छथा राजन क्षत्रधर्ममनुसरन्। खधर्मेण हता होते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षम्॥१४॥

व्यासती बोले—राजत् ! श्विवशिरोमणे ! तुम श्विवश्मकं बारवार स्मरण करते हुए विपाद न करो; क्योंकि ये सभी श्विवय अपने धर्मके अनुतार मारे गये हैं ॥ १४ ॥ काङ्कमाणाः श्चियं कृत्कां पृथिव्यां च महद् यशः। कृतान्तविश्वितंयुक्ताः कालेन निधनं गताः ॥ १५ ॥

ने सम्पूर्ण राजव्हमी और भूमण्डळवापी महान् वाको प्राप्त करना चाहते थे; परतु वामराजके विधानरे प्रेरित हो कालके गालमे चेले गये हैं॥ १५॥

काळक गाउन पुज पुज पुज पुज कि स्वाचित्र । न त्वं हन्ता न भीमोऽयं नार्जुनो न यमावपि । काळः पर्यायधर्मेण प्राणानादत्त देहिनाम् ॥ १६॥ न तुम, न भीमसेन, न अर्जुन और न नकुरु-सहदेव ही उनका वष करनेवाठे हैं। काटने वारी-वारीसे आकर अपने नियमके अनुसार उन सभी देहधारियोंके प्राण क्रिये हैं॥१६॥ न तस्य मातापितरों नानुष्राह्यों हि कश्चन। कर्मसाक्षी प्रजानां यस्तेन काटेन संहताः॥१७॥

कालके माता-पिता नहीं है। उसका किसीपर भी अनुब्रह नहीं होता । जो प्रजावर्गके कर्मका साक्षी है। उसी काल्ने दुम्हारे शुत्रुऑका सहार किया है ॥ १७ ॥ हेतुमात्रमिदं तस्य विहिनं भ्रतवर्थभ । यद्यन्ति भूतेर्भूतानि तदस्में स्पर्मेश्वरम् ॥ १८ ॥

भरतश्रेष्ठ । कालने इस युद्धको निमित्तमात्र वनाया है । बह जो प्राणियोद्धारा ही प्राणियोंका वध करता है, वही उसका ईश्वरीय रूप है ॥ १८॥

कर्मस्त्रात्मकं विद्धि साक्षिणं शुभपापयोः। सुखदुःखगुणोदर्कं कालं कालफलप्रदम्॥१९॥

राजत् । तुम्हे जात होना चाहिये कि काल जीवकेपाप और पुण्यकमोंका चावी है । यह कर्मकी डोरीका सहारा ले भविष्यमें होनेवाले खुल और दुःषका उत्पादक होता है । यही समयानुवार कर्मोंका फल देता है ॥ १९॥ सेपामिप महावादों कर्माणि परिचिन्तय । चिनादाहेतकानि त्यं थेस्ते कालवदां गताः ॥ २०॥

महाबाहो । तुम युद्धमें मारे गये उन क्षत्रियोंके भी पेखे कर्मोंका चिन्तन करो, जो उनके विनाशके कारण थे और विनके होनेसे ही उन्हें काळके अधीन होना पड़ा ॥ २० ॥ आत्मनश्च विज्ञानीहि नियतव्यतशासनम् । यदा त्वमीदर्श कर्म विधिनाऽऽक्षम्य कारितः ॥ २१ ॥

तुम अपने आचार-व्यवहारपर भी ध्यान हो कि ध्रुम धदा ही नियमपूर्वक उत्तम बतके पालनमें लगे रहते थे तो भी विधाताने वलपूर्वक द्वाम्हें अपने अधीन करके तुम्हारे द्वारा ऐसा निष्डुर कमें करवा लिया? ॥ २१ ॥ त्यपूर्व विहितं यन्त्रं यथा चेष्ठियतुर्वको । कमेणा कालयुक्तेन तथेदं चेष्ठते जमत्॥ २२॥

जैसे लोहार या नव्हर्रका वनाया हुआ यन्त्र सदा उसके चालकके अधीन रहता है। उसी प्रकार यह सारा जगत् काल्युक्त कर्मकी प्रेरणाले ही सचेष्ट हो रहा है ॥ २२ ॥ युरुपस्य हि ह्टेड्रेमामुत्यचिमानिमिक्ततः । यहच्छ्या विनाशं च शोकहर्यावनर्यकौ ॥ २३ ॥

प्राणी किसी व्यक्त कारणके विना ही दैवात् उत्यक्त होता है और दैवेच्छाते ही अकसात् उसका विनाश हो जाता है। यह स्व देखकर शोक और हुएँ करना व्यर्थ है। २३॥ व्यक्षिकमपि यत् त्वन चित्तवैर्तस्यकं तव। तद्यींमच्यते राजन् प्रायक्ष्यित्तं तद्यवर ॥ २४॥ राजन् । तथापि हुम्हारे चित्तमें जो यहाँ उन एक्की

मा सा १--११. ११--

मरवानेके कारण छुठे ही चिन्ता और पीड़ा हो रही है। इसकी निर्वृत्तिके लिये प्रायक्षित्त कर देना उचित है। अतः तुम अवस्य प्रायक्षित्त करो ॥ २४ ॥ इदं तु श्रूयते पार्थ युद्धे देवाछुरे पुरा । असुरा आतरो ज्येष्ठा देवाश्चापि यवीयसः ॥ २५ ॥ तेपामपि श्रीनिमित्तं महानासीत् समुच्छूयः । युद्धं वर्षसहस्माणि द्वार्त्तिश्चरमवत् किल्छ ॥ २६ ॥

पार्थ ! यह बाव पुनी जाती है कि पूर्वकालमें देवापुर-सम्रामके अवसरपर बड़े भाई असुर और छोटे भाई देवता आपसमें छड़ गये थे । उनमें भी राजलक्ष्मीके लिये ही बतीस हजार वर्षोतक वड़ा भारी सम्राम हुआ या ॥ २५-२६ ॥ एकार्णवां मही इत्तवा रुधिरेण परिप्छुताम् । जच्चुर्देंग्यांस्तथा देवास्त्रिवियं चाभिलेभिरे ॥ २७ ॥ देवताओंने खनते भीगी हुई हुस पृथ्वीको एकार्णवमें

विपाल स्वति जागी हुई ६० हुण्याका देकाणका निमम्म करके दैत्योंका वंद्यर कर डाला और सर्गालेकपर अधिकार कर लिया ॥ २७ ॥ तथेव पृथिवीं लब्ब्य ब्राह्मणा चेदपारगाः । संश्रिता दानवानां चे साह्यार्थं दर्पमोहिताः ॥ २८ ॥ शालाञ्चका इति स्थातास्त्रिषु लोकेषु भारत। अधाशीतिसहस्राणि ते चापि चितुचैद्वताः ॥ २९ ॥

भारत ! इसी प्रकार पृथ्वीको भी अपने अभीन करके देवताओंने तीनों लोकोंमें शालाइक नामले विख्यात उन अद्वासी हजार ब्राह्मणोंका भी बच कर खाला, जो वेदोंके पारङ्गत विद्वान् थे और अभिमानने मोहित होकर दानवींकी सहायताके लिये उनके पक्षमें जा मिले थे ॥ २८-२९ ॥ धर्मन्युच्छित्तिमिच्छन्तो थेऽधर्मस्य प्रवर्तकाः। इन्तव्यास्ते दुरात्मानो देवेंदेंत्या इवोत्वणाः॥ ३०॥

जो धर्मका विनाश चाहते हुए अधर्मके प्रवर्तक हो रहे हों उन दुरात्माओंका वय करना ही उचित है। जैसे देवताओंने उद्दण्ड देखोंका विनाश कर डाला था।। ३०॥ एकं हत्वा यदि कुळे शिष्टानां स्पादनामयम्। फुळं हत्वा च राष्ट्रं च न तद् बृत्तोपदातकम्॥ ३१॥

यदि एक पुरुषको मार देनेले कुटुम्बके शेष व्यक्तियोंका कर्ष्ट दूर हो जाय और एक कुटुम्बका नाश कर देनेले सारे राष्ट्रमें सुख और शान्ति छा जाय तो वैशा करना सदाचार या धर्मका नाशक नहीं है ॥ ३१ ॥

अधर्मरूपो धर्मो हि कश्चिदस्ति नराधिप। धर्मश्चाधर्मरूपोऽस्ति तच होयं विपश्चिता ॥३२॥

नरेश्वर ! किसी समय घर्म ही अवर्मरूप हो जाता है और कहीं अवर्मरूप दीखनेबाळा कर्म ही घर्म बन जाता है। इसिक्टिय विद्वान् पुरुषको घर्म और अधर्मका रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ तस्मात् संस्तम्भयात्मानं श्चतवानस्य पाण्डव । देवैः पूर्वगतं मार्गमनुयातोऽस्ति भारत ॥ ३३ ॥

पाण्डुनन्दन ! तुम वेद-शास्त्रीके ज्ञाता हो। तमने श्रेष्ठ पुरुपोंके उपदेश सने हैं; इमलिये अपने हृदयको स्थिर करो; गोकसे विचलित न होने दो । भारत । तमने तो उसी मार्गका अनुसरण किया है। जिसपर देवतालोग पहलेसे चल चके हैं।। ३३॥

न हीहशा गमिष्यन्ति नरकं पाण्डवर्षभ । भ्रातनाश्वासयैतांस्त्वं सहदश्च परंतप ॥ ३४ ॥

पाण्डविशरोमणे ! तुम्हारे-जैसे छोग नरकमे नहीं गिरेंगे । शत्रसंतापी नरेश | तुम इन भाइयों और सहदोंको आश्वासन दो ॥ ३४ ॥

यो हि पापसमारम्भे कार्ये तदभावभावितः। कुर्वन्नपि तथैव स्यात कृत्वा च निरपत्रपः ॥ ३५ ॥ तिसास्तत कलुषं सर्वे समाप्तमिति राब्दितम । प्रायश्चित्तं त तस्यास्ति हासो वा पावकर्मणः ॥ ३६॥

जो पुरुष हृदयमें पापकी भावना रखकर किसी पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है, उसे करते हुए भी उसी भावनासे भावित रहता है तथा पापकर्म करनेके पश्चात् भी लज्जित नहीं होता, उसमें वह सारा पाप पर्णरूपसे प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा शास्त्रका कथन है। उसके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है तथा प्रायश्चित्त-

से भी उसके पापकर्मका नाश नहीं होता है ॥ ३५-३६ ॥ त्वं त शक्राभिजातीयः परदोषेण कारितः। अतिच्छमानः कर्मेदं कृत्वा च परितप्यसे ॥ ३७ ॥

तम तो जन्मसे ही ग्रद्ध स्वभावके हो । तुम्हारे मनमे यदकी इच्छा बिस्कल नहीं थी। शत्रओंके अपराधि ही तम्हे इस कार्यमे प्रवृत्त होना पडा । तम यह युद्धकर्म करके भी निरन्तर पश्चात्ताप ही कर रहे हो।। ३७॥

अश्वमेधो महायज्ञः प्राथिश्चित्तमुदाहतम् । तमाहर महाराज विपाप्मैचं भविष्यसि ॥ ३८॥

इसके लिये महान यह अश्वमेघ ही प्रायश्चित्त बताया गया है । महाराज | तुम इस यज्ञका अनुष्ठान करो । ऐसा करनेते तम पापरहित हो जाओगे ॥ १८ ॥

मरुद्धिः सह जित्वारीन भगवान् पाकशासनः । एकैकं कतमाहत्य शतकृत्वः शतकृतुः॥३९॥

मरुद्रणीसहित भगवान् पाकशासन इन्द्रने शतुओंको जीतकर एक-एक करके सौ बार अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया । इससे वे 'शतकतु' नामसे विख्यात हो गये ॥ ३९ ॥ धृतपाप्मा जितस्वर्गों छोकान् प्राप्य सुखोदयान् ।

मरुदगणैर्वृतः शकः शुशुभे भासयन् दिशः॥ ४०॥ उनके सारे पाप धुरू गये । उन्होंने खर्गपर विजय पायी

और सखदायक लोकोंमें पहुँचकर वे इन्द्र सम्पूर्ण दिशाओं-

को प्रकाशित करते हुए महद्रणींके साथ शोभा पाने छगे॥ खर्गे लोके महीयन्तमप्सरोभिः श्रचीपतिम ।

ऋषयः पर्यपासन्ते देवाश्च विवधेश्वरम्॥ ४१॥ स्वर्गळोकमे अप्सराओंद्वारा प्रजित होनेवाले श्राचीपति

देवराज इन्द्रकी सम्पूर्ण देवता और महर्षि भी उपासना करते हैं ॥ ४१॥

सेयं त्वामनुसम्भाषा विक्रमेण वसुन्धरा। निर्जिताश्च सहीपाळा विक्रमेण त्वयानघ ॥ ४२॥

अन्य ! तुमने भी इस वसुन्धराको अपने पराक्रमसे पास किया है और भुजाओंके बळते समस्त राजाओंको परास्त किया है ॥ ४२ ॥

तेषां प्राणि राष्ट्राणि गत्वा राजन् सुहद्वृतः। भ्रातृन पुत्रांखपीत्रांख स्वे स्वे राज्येऽभिवेचय ॥ ४३ ॥

राजन् । अब तुम अपने सहदोंके साथ उनके देश और नगरोमें जाकर उनके भाइयों। पुत्रों अथवा पौत्रोंको अपने-अपने राज्यपर अभिषिक्त करो ॥ ४३ ॥

बालानपि च गर्भस्थान सान्त्वेन समुदाचरन् । रक्षयन् प्रकृतीः सर्वाः परिपाहि वसुन्धराम् ॥ ४४ ॥

जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हो या गर्भमें ही। उनकी प्रजाको समझा-बुझाकर सान्त्वनाद्वारा शान्त करो और रारी प्रजाका मनोरञ्जन करते हुए इस पृथ्वीका पालन करो॥ क्रमारो नास्ति येषां च कन्यास्तन्नाभिषेचय।

कामाशयो हि स्त्रीवर्गः शोकमेवं प्रहास्यसि॥ ४५॥ जिन राजाओंके कोई पत्र नहीं हो। उनकी कन्याओंको

ही राज्यपर अभिषिक्त कर दो । ऐसा करनेसे उनकी स्त्रियों-की मनःकामना पूर्ण होगी और वे शोक त्याग देगी ॥४५॥ पवमाभ्वासनं कृत्वा सर्वराष्ट्रेष्ठ यजस्व वाजिमेधेन यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ ४६॥

भारत । इस प्रकार सारे राज्यमे शान्ति स्थापित करके तुम उसी प्रकार अश्वमेध यशका अनुष्ठान करो, जैसे पूर्वकालमे

विजयी इन्द्रने किया था ॥ ४६ ॥ अञ्चोच्यास्ते महात्मानः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ । कृतान्तवलमोहिताः ॥ ४७ ॥ स्वकर्मभिर्गता नाशं

क्षत्रियशिरोमणे ! वे महामनखी क्षत्रियः जो युद्धमें मारे गये हैं, शोक करनेके योग्य नहीं हैं; क्योंकि वे कालकी शक्तिसे मोहित होकर अपने ही कर्मोंसे नष्ट हुए हैं ॥ ४७ ॥ अवातः क्षत्रधर्मस्ते राज्यं प्राप्तमकण्टकम् ।

रक्षस्व धर्मे कौन्तेय श्रेयान् यः प्रेत्य भारत ॥ ४८ ॥

कुन्तीकुमार ! भरतनन्दन ! तुमने क्षत्रियधर्मका पालन किया है और इस समय तुम्हे यह निष्कण्टक राज्य मिला है। अतः अव तुम उस घर्मकी ही रक्षा करो, जो मृत्युके पश्चात् सदका कल्याण करनेवाला है ॥ ४८ ॥

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि प्रायश्चिचीयोपारूयाने श्रयश्चित्रोऽध्यायः॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत द्यान्तिपर्वके व्यन्तर्गत राजवर्गानुशासनपर्वमें ब्रावश्चित्तीयोपाख्यानविषयक तैतीसको अध्याग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

## ंचतुर्स्त्रिशोऽ**घ्यायः**

जिन कर्मोंके करने और न करनेसे कर्ता प्रायिश्वका भागी होता और नहीं होता-उनका विवेचन

युधिष्ठिर उवाच

कानि इत्वेह कर्माणि प्रायश्चित्तीयते नरः। किं इत्वा मुच्यते तत्र तन्मे त्रृहि पितामह॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह ! किन-किन कर्मोको करनेषे मनुष्य प्रायश्चित्तका अधिकारी होता है और उनके छिये कौन-सा प्रायश्चित्त करके वह पापने मुक्त होता है ! इस विषयमें यह मुझे वतानेकी कृपा करें !! १ !!

व्यास उधान अकुर्वेन विदितं कर्मे प्रतिषिद्धानि चाचरन् । प्रायश्चिचीयते होवं नरो मिथ्यानुवर्तयन् ॥ २ ॥

व्यासजीबोळे—राजन् । जो मनुष्य शास्त्रविहित कर्मोका आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर वैठता है। वह उस विपरीत आचरणके कारण प्रायक्षित्तका भागी होता है ॥ २ ॥ स्र्येणाम्युदितो यक्ष्य ब्रह्मचारी भवत्युत । तथा स्र्योगिमिनुर्मुकः कुनस्त्री स्थावद्वपि ॥ ३ ॥

जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त्रके समयतक सोता रहे तथा जिसके नख और दाँत काले हों। अ उन सबको

प्राथिस करना चाहिये || १ || ।।
परिवित्तः परिचेत्ता ब्रह्ममें यश्च कुत्सकः |
दिधिषूपपतिर्यः स्यादमेदिधिषुरेच च || ४ ||
स्वक्रीणीं भवेद् यश्च द्विज्ञातिकथकस्त्रथा |
स्वतीर्थे व्राह्मणस्त्याणी तीर्थे चाम्रतिपादकः || ५ ||
प्रामयाती च कीन्तेय मांसस्य परिविक्रयी |
पश्चार्मानपविष्येत तथैव ब्रह्मचिक्रयी || ६ ||
स्वीर्युद्धधको यश्च पूर्वः पूर्वस्तु गहिंतः |
यथा पशुसमालम्भी भृहदाहस्य कारकः || ७ ||
स्रमृतेनोपवर्ती च प्रतिरोद्धा गुरोस्त्या |
प्रतान्येनांसि सर्वाणि ब्युत्मान्तसमयश्च यः || ८ ||

कुन्तीनन्दन | इसके विवा परिवेता ( वहें माईके अविवा-हित रहते हुए विवाह करनेवाणा छोटा माई), परिवेत्ति ( परि-वेत्ताका वहा माई ), ब्रह्महत्वारा और जो दूसरोंकी निन्दा करनेवाला है वह तथा छोटी वहिनके विवाहके वाद उसीकी वढ़ी बहिनसे व्याह करनेवाला, जेटी बहिनके अविवाहित रहते हुए ही उसकी छोटी पहिनसे विवाह करनेवाला, जिसका बत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विजकी हत्या करनेवाला, अपाचको दान देनेवाला, सुपात्र ब्राह्मणको दान न देनेवाला, आपका नाश करनेवाला, साथ वेत्तनेवाला स्था जो आग ल्यानेवाला है, बो बेतन केंकर वेद पढानेवाला एव ली और श्रृद्धका वय करने-बाला है, इनमें पीछेबालंति पहलेबाले अधिक पापी हैं तथा पशु-वय करनेवाला, दूसरोंके घरमें आग लगानेवाला, श्रृट बोलकर पेट पालनेवाला, गुरुका अपमान और स्वा-बारकी मर्गादाका उल्लिहन करनेवाला—ये सभी पापी माने गये हैं। इन्हें प्रायक्षित्त करना चाहिये॥ ४-८ अकार्याणि तु वहस्पामि चानि तानि निवोध में।

अकावाम्य तु वस्याम यान तान निवाध म । छोकचेद्विरुद्धाने तान्येकाग्रमनाः ऋणु ॥ ९ ॥ इनके रिवाः जो लोक और वेदसे विरुद्ध न करने योग्य

इनके हिंचा, जो लोक और वेदसे विरुद्ध न करने योग्य कर्म हैं। उन्हें भी बताता हूँ । तुम एकाप्रचित्त होकर सुनो और समझो ॥ ९ ॥

स्वधमेस्य परित्यागः परधमेस्य च क्रिया । अयाज्ययाजनं चैच तथाभध्यस्य भक्षणम् ॥ १० ॥ शरणागतसंत्यागे भृत्यस्याभरणं तथा । रसानां विक्रयश्चापि तिर्थग्योतिवधस्तथा ॥ ११ ॥ आधानादीनि कर्माणि शिक्तमान करोति यः । अप्रयच्छेश्च सर्वाणि तित्यदेयानि भारता ॥ १२ ॥ दक्षिणानामदानं च चाह्मणस्वाभिमर्शनम् । सर्वाण्येतान्यकार्यणि माहुर्धमेनिदो जनाः ॥ १३ ॥

सारत । अपने धर्मको स्थाग देना और दूसरेक धर्मका आचरण करना। यज्ञके अनिधकारीको यज्ञ कराना तथा अमस्य भक्षण करना। धरणागतका त्याग करना और मरण करने योग्य व्यक्तियोंका मरण-पोषण न करना। एव रहीको वेचना। पद्म-पश्चियोंको मरण-पोषण न करना। एव रहीको वेचना। पद्म-पश्चियोंको मरणा और हाकि रहते हुए भी अन्याध्मा आदि कर्मोको न करना। नित्य देने योग्य गोग्रास आदिको न देना। ब्राह्मणोंको दक्षिणा न देना और उनका सर्वस्व छीन केना। धर्मतत्वको जाननेवालोंने ये सभी कर्म न करने योग्य वताये हैं ॥ १०-१३॥

पित्रा विवदते पुत्रो यक्ष स्थाद् गुरुतत्वगः। अमृजायन् नरज्याघ्र भवत्यधार्मिको नरः॥ १४॥

यजर । जो पुरुष पिताके साथ झगड़ा करता है। गुरुकी अध्यापर सोता है। ऋतुकालमं भी अपनी पत्नीके साय समागम नहीं करता है। वह मनुष्य अधार्मिक होता है।।१४।। उक्तान्येतानि कर्याणि विस्कोगकोष्ट

वकान्येतानि कर्माणि विस्तरेणेतरेण च। यानि कुर्वश्रकुर्वेश्च प्रायश्चित्तीयते नरः॥१५॥

इस प्रकार सक्षेप और विस्तारसे जो ये कर्म वताये गये हैं। उनमेंसे कुछको करनेसे और कुछको न करनेसे मनुष्य प्रायक्षित्तका मागी होता है ॥ १५ ॥

पतान्येव तु कर्माणि कियमाणानि मानवाः। थेषु येषु निमित्तेषु न छिप्यन्तेऽथ ताञ्यूणु ॥ १६ ॥

क्वोंकि प्सर्णहारी तु कुचली द्वरापः स्वासदन्तकः' (कर्म विपाक) इस स्वृतिके अनुसार वे पूर्व जन्ममें ममश्चः द्ववर्णकी चोरी करनेवाले और शराबी होते हैं।

अब जिन-जिन कारणोके होनेपर इन कर्मोंको करते रहनेपर भी मनुष्य पापसे लिस नहीं होते। उनका वर्णन सनी। प्रमुह्य शस्त्रमायान्तमपि वेदान्तरां रखे। जिघांसन्तं जिघांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ १७॥

यदि युद्धस्थलमें वेदवेदान्तोंका पारगामी विद्वान ब्राह्मण भी हाथमें हथियार लेकर मारनेके लिये आवे तो स्वयं मी उसको मार डालनेकी चेष्टा करे। इससे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता है ॥ १७ ॥

इति चाप्यत्र कौन्तेय मन्त्रो वेदेषु प्रकाते। वेदममाणविहितं धर्मे च प्रविश्वीम ते ॥ १८॥

कुन्तीनन्दन । इस विषयमें वेदका एक मन्त्र भी पढा जाता है। मैं तुमरे उसी धर्मकी बात कहता हूँ। जो बैदिक प्रमाणसे विहित है || १८ ||

अपेतं ब्राह्मणं चुत्ताद् यो हन्यादाततायिनम्। न तेन ब्रह्महा स स्थान्मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥१९ ॥

जो ब्राह्मणोचित आचारसे भ्रष्ट होकर आततायी बन गया हो-हाथमे हथियार लेकर मारने आ रहा हो। ऐसे ब्राह्मणको मारनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता। क्रोध ही उसके कोधका सामना करता है ॥ १९॥

प्राणात्यये तथाशानादाचरम्मदिरामपि। **धादेशितो धर्मपरैः पुनः संस्कारमहीति ॥ २० ॥** अनजानमें अथवा प्राणसकटके समय भी यदि सदिरापान

कर छे तो बादमें धर्मात्मा प्रक्षोंकी आज्ञाके अनुसार उसका

पुनः सस्कार होना चाहिये ॥ २० ॥

पत्त ते सर्वमाख्यातं कीन्तेयाभक्ष्यभक्षणम्। प्रायश्चित्तविधानेन सर्वमेतेन शुद्धश्वति ॥ २१ ॥

क्रन्तीनन्दन ! यही बात अन्य सब अमस्यमक्षणींके विषयमें भी कही गयी है । प्रायक्षित्त कर लेनेसे सब शह हो जाता है।। २१।।

ग्रदराल्पं हि गुर्वर्थं न दवयति मानवम् । उद्दालकः इवेतकेतं जनयामास शिष्यतः ॥ २२ ॥

गुरुकी आजारे उन्होंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये गुरुकी शय्यापर शयन करना मनुष्यको दुषित नहीं करता है। उदालकने अपने पुत्र व्वेतकेतुको शिष्यद्वारा उत्पन्न कराया था।। है और पति भी दोषका भागी नहीं होता ॥ २० ॥ स्तेयं कुर्वश्च गुर्वर्थमापत्स्य न निषिध्यते । घहुराः कामकारेण न चेद् यः सम्प्रवर्तते ॥ २३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणस्वेभ्य आददानो न दुष्यति ।

स्वयमप्राशिता यथ्य न स पापेन लिप्यते ॥२४॥

( चोरी सर्वथा निषिद्ध है ) किंतु आपिचकालमें कमी गुरुके लिये चोरी करनेवाला पुरुष दोषका मागी नहीं होता है। यदि मनमे कामना रखकर वारवार उस चौर्य-कर्ममें वह प्रवृत्त न होता हो तो आपत्तिके समय ब्राह्मणके खिवा किसी दसरेका घन छेनेवाला मनुष्य पापका भागी नहीं होता है। जो स्वयं उस चोरीका अन्न नहीं खाता। वह भी चौर्यदोणसे छिप्त नहीं होता है ॥ २३-२४ ॥

भाणत्राणेऽनृतं वाच्यसात्मनो वा परस्य च । गुर्वर्थे स्त्रीषु चैव स्याद विवाहकरणेषु च ॥ २५ ॥

अपने या दूसरेके प्राण बचानेके लिये। गुरुके लिये। एक्वन्तमें अपनी स्त्रीके पास विनोद करते समय अथवा विवाहके प्रसङ्घर्में सूठ बोल दिया जाय तो पाप नहीं लगता है।।

नावर्तते वतं स्वप्ने शक्रमोक्षे कथंचन। आज्यहोमः समिद्धेऽग्नी प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २६ ॥

यदि किसी कारणसे स्वप्नमे बीर्य स्वलित हो जाय तो इससे ब्रह्मचारीके लिये दुवारा वत लेने-उपनयन-संस्कार करानेकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिये प्रज्वलित अग्निमें घीका हवन करना प्रायक्षित्त बताया गया है ॥ २६ ॥ पारिवित्यं त पतिते नास्ति प्रवृत्तिते तथा। भिक्षिते पारदार्ये च तद् धर्मस्य न दूवकम् ॥ २७ ॥

यदि बड़ा भाई पतित हो जाय या सन्यास छे ले तो उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाईका विवाह कर लेना दोषकी बात नहीं है। संतान-प्राप्तिके लिये स्त्रीदारा प्रार्थना करनेपर यदि कभी परस्त्रीसंगम किया जाय हो वह धर्मका लोप करनेवाला नहीं होता है ॥ २७ ॥

वया परासमालम्मं नैव क्वर्यात्र कार्यत्। अनुग्रहः पश्चनां हि संस्कारो विधिनोदितः ॥ २८॥

मनुष्यको चाहिये कि वह व्यर्थ ही पशुओंका वष न तो करे और न करावे। विधिपर्वक किया हुआ पशुर्मीका संस्कार उनपर अनुप्रह है ॥ २८ ॥

थनहें ब्राह्मणे दत्तमहानात् तत्र दृषकम्। सत्काराणां तथा तीर्थे नित्यं वाप्रतिपादनम् ॥ २९ ॥ यदि अनजानमें किसी अयोग्य ब्राह्मणको दान दे दिया

जाय अथवा योग्य ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक दान न दिया ना सके तो वह दोषकारक नहीं होता ॥ २९ ॥ स्त्रियास्तथापचारिण्या निष्कृतिः स्याददृषिका।

अपि सा पूयते तेन न तु भर्ता प्रदुष्यति ॥ ३० ॥ यदि व्यभिचारिणी स्त्रीका तिरस्कार किया जाय तो वह दोषकी बात नहीं है । उस तिरस्कारते स्त्रीकी तो शुद्धि होती

तत्त्वं हात्वा तु स्रोमस्य विकयः स्याददोपवान् । असमर्थस्य भृत्यस्य विसर्गः स्याददोपवान् ।

वनदाहो गवामर्थे कियमाणो न दुषकः॥३१॥ सोमरसके तत्त्वको जानकर यदि उसका विकय किया जाय तो वेचनेवाला दोषका मागी नहीं होता। जो सेवक काम करनेमे असमर्थ हो जाय, उसे छोड़ देनेते भी दोप नहीं लगता । गौओंकी सुविधाके लिये यदि जगलमें आग लगायी जाय तो उससे पाप नहीं होता है ॥ ३१ ॥ उक्तान्येतानि कर्माणि यानि कुर्वन्न दुष्यति।

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामि विस्तरेणेव भारत ॥ ३२ ॥ करनेवाला दोषका मागी नहीं होता है । अन मैं विस्तार-भरतनन्दन । ये धन तो मैने वे कर्म वताये हैं, जिन्हें पूर्वक प्रायश्चित्तीका वर्णन करूँगा ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमीसुशासमपर्वणि प्रायश्चित्तीये चतुर्सिन्नशोऽध्यायः॥ ३४ ॥

इति आमहामारत शान्तिपर्वते अन्तर्गत राजवमानुशास्त्रप्रवाण आवाळ्याच चतुरस्थाण्याच्या । ५० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वते अन्तर्गत राजवमानुशासनपर्वमे प्रायक्षितके प्रकरणमें चौतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ।।३४॥

#### पञ्चत्रिंशोऽध्यायः पापकर्षके प्रायक्षित्रोंका वर्णन

व्यास उवाच

तपसा कर्मणा चैव प्रदानेन च भारत। पुनाति पापं पुरुषः पुनश्चेन प्रवर्तते॥ १॥

च्यासजी बोले-भरतनत्त्त । मनुष्य तपरे यन आदि सक्तमें तथा दानके द्वारा पापको घोन्यहाकर अपने आपको पवित्र कर लेता है। परत्व यह तभी सम्भव होता है। जब वह फिर पापमें प्रवृत्त न हो॥ १॥ एककाळं तु भुक्षीत चरन् भैक्ष्यं स्वकर्मकृत् । कपालपाणिः खटबाड़ी शहाचारी सहोत्थितः॥ २॥

अनुस्युरधःशायी कर्म छोके प्रकाशयन्। पूर्णेकीदशभिर्वपैर्वज्ञाहा विष्रमुच्यते॥३॥

यदि किसीने ब्रह्महर्त्या की हो तो वह भिश्रा मॉराकर एक समय मोजन करें, अपना सब काम स्वय ही करें, हायमें खप्पर और खाटका पाया लिये रहें, यदा ब्रह्मचर्यवतका पालन करें, उद्यमशील बना रहें, किसीके दोष न देखें, जमीन-पर सोये और लोकमें अपना पायकमें प्रकट करता रहे । इस मकार बारह बर्पतक करनेसे ब्रह्महत्यारा पायमुक्त हो जाता है ॥ २--३॥

ळक्यः शळभृतां वा स्याद् चिद्धपाप्तिच्छयाऽऽत्मनः।
प्रास्येदात्मानमञ्जी वा स्तिम्स्रे त्रिरवाक्षिछ्यः॥ ४ ॥
सपन् चान्यतमं वेदं योजनानां शतं व्यजेत् ।
सर्वस्यं वा वेदविदे व्यक्षणायोपपादयेत्॥ ५ ॥
धनं वा जीवनायालं मृहं वा सपरिच्छद्रम् ।
मुच्यते व्रह्महत्याया गोता गोवाक्षणस्य च ॥ ६ ॥

भयवा प्रायक्षित्त वतानेवाळे विद्वानेंकी या अपनी इच्छाचे शलपारी पुरुषोंके अल्ल शलोंका निगाना वन जाय अथवा अपनेको प्रज्वलित आगमें शांक दे अथवा नीचे किर किये किसी भी एक वैदका पाठ करते हुए तीन वार धी-ची योजनकी याजा करे अथवा किसी वेदवेता ब्राह्मणको अपना सर्वेख समर्पण कर दे या जीवन-निर्वाहको लिये पर्याप्त घन अथवा वन सामानींसे भरा हुआ घर ब्राह्मणको दान कर दे— इस प्रकार गौजों और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्म हत्यांसे गुक्त हो जाता है ॥ ४–६॥ पद्मिवेंचें: कुक्लुभोजी ब्रह्महा पूयते नरः।

पड्मिवपैः क्रच्छ्रभोजी ब्रह्महा पूर्यते नरः। मासे मासे समस्नंस्तु त्रिभिनैपैः प्रमुच्यते॥ ७ ॥ यदि ब्रह्मद्रत्या करनेवाला पुरुष कुच्छूवतके अनुसार भोजन करे तो छः वर्गीमें वह गुद्ध हो जाता है और एक-एक मासमें एक-एक कुच्छूवतका निर्वाह करते हुए भोजन करे तो वह तीन ही वर्गोमें पारमुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ संवरसरेण मासाद्री पूयते नात्र संदायः । तथैयोपवसन् राजन् स्वरोनापि मपुयते ॥ ८ ॥ यदि एक-एक मासपर भोजनकम बदलते हुए अत्यन्त

याद एक एक भासपर माजनकम वदलत हुए अस्पत्त तीत्र कुच्छ्रतके अनुडार अन ग्रहण करे तो एक वर्षमें ही ब्रह्महरवासे छुटकारा मिल वकता है \* इसमें सदाय नहीं है। राजन् ! इसी प्रकार यदि केवल उपवास करनेवाला मनुष्य हो तो उसकी स्वस्य समयमें ही छुद्धि हो जाती है।। कतुना चाश्यमेधेन पूयते नात संदायः। ये चाप्यवश्रुयस्ताताः केचिद्वेविधा नराः॥ ९॥ ते सर्वे धृतवाप्यानो अचन्तीति परा श्रुतिः।

अश्वमेष यह करनेले भी ब्रह्महत्वाका पाप हाद हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जो इस प्रकारके छोग महा-यजोंगें अवन्यय-स्नान करते हैं। वे सभी पापसुक हो जाते हैं—रेसा शुतिका कियन है॥ ९३॥

ब्राह्मणार्थे हतो युद्धे मुज्यते ब्रह्महत्यया ॥ १० ॥ गर्वा शतसहस्रं तु पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत्। ब्रह्महा विप्रमुज्येत सर्वपापेभ्य पद्म च ॥ ११ ॥ जो पुरुष ब्राह्मणके लिये युद्धमें प्राण दे देता है, वह भी ब्रह्महत्याते छूट जाता है। ब्रह्महत्याता होनेपर भी जो सुपात्र

# तीन दिन प्रातःताल, तीन दिन सायकाल और तीन दिन दिना मोंगे वो मिळ नाय वह खा ठेना तथा तीन दिन उपवास करना—इस प्रकार वारह दिनका क्षण्डुमत होता है। इसी कमसे छः वर्षक रहनेसे महाहत्या छूट सकती है। यही कम यदि तीन तीन दिनमें परिवर्तित न होनर सम मासोमें एक-एक सताह-में और दिपम प्रात्तों जाठ-जाठ दिनोमें वरलने हुए एक-एक मासफे इन्छूमने व्युक्तार चले तो तीन चर्षमें गुढि हो जावगी और यदि एक मास प्रात्ताल, एक मास सार्वजाल और एक सास अयानित मोजन तथा एक मास अयानित मोजन तथा एक मास अयानित में महाहस्थानका प्राप्त हुए सकता है।

ां श्रुति इस प्रकार है ब्सर्व पाम्मानं तरित तरित नहाहत्यां योऽदवमेथेन यजते विश्वतिः। ब्राह्मणोंको एक लाख गौओंका दान करता है। वह सम्पूर्ण पापासे मुक्त हो जाता है ॥ १०-११ ॥ कपिळानां सहस्राणि यो दद्यात पञ्चविंशतिम् ।

दोग्झीणां स च पापेभ्यः सर्वेभ्यो विष्रमुख्यते ॥ १२ ॥

जो दूध देनेवाली पचीस हजार कपिला गौओका दान करता है, वह समस्त पापींसे छुटकारा पा जाता है ॥ १२ ॥ गोसहस्रं सवत्सानां दोग्ध्रीणां प्राणसंशये। साधुभ्यो वै दरिद्धेभ्यो दत्त्वा मुच्येत किल्विषात्॥ १३ ॥

जब मृत्युकाल निकट हो। उस समय सदाचारी दिख ब्राह्मणोंको दूध देनेवाली एक हजार सकता गौओंका दान करके भी मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो सकता है ॥ १३ ॥ शतं वै यस्त काम्बोजान् ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति। नियतेभ्यो महीपाल स च पापात् प्रमुच्यते ॥ १४ ॥

भूपाल । जो संयम-नियमसे रहनेवाले ब्राह्मणींको सौ काबुली घोड़ोका दान करता है, उसे भी पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥ १४ ॥

मनोरथं त यो दद्यादेकस्मा अपि भारत। न कीर्तियेत दस्वा यः स च पापात् प्रमुख्यते ॥ १५ ॥

भरतनन्दन ! जो एक ब्राह्मणको भी उसकी मनोवाञ्छित बस्त दे देता है और देकर फिर उसकी कहीं चर्चा नहीं करता, वह भी पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ सुरापानं सकृत् कृत्वा योऽग्निवर्णी सुरां विबेत्। स पावयत्यथातमानमिह लोके परत्र च ॥ १६॥

जो एक बार मदिरा-पान करके फिर आगके समान गर्म की हुई मिदरा पी लेता है। वह इहलोक और परलोक-

मे भी अपनेको पवित्र कर छेता है ॥ १६ ॥

मरुप्रपातं प्रपतन् ज्वलनं वा समाविदान् । महाप्रस्थानमातिष्ठन् मुच्यते सर्वकिस्विषैः॥१७॥

जलहीन देशमें पर्वतसे गिरकर अथवा अग्निमे प्रवेश करके या महाप्रस्थानकी विधिसे हिमालयमें गलकर प्राण दे देनेसे मनुष्य सब पापेंसि छुटकारा पा जाता है ॥ १७ ॥ वहस्पतिसवेनेष्टा सुरापो ब्राह्मणः पुनः। समिति ब्राह्मणो गच्छेदिति वै ब्रह्मणः श्रुतिः ॥ १८ ॥

मदिरा पीनेवाला ब्राह्मण 'वृहस्पति सव' नामक यज्ञ करके गुद्ध होनेपर ब्रह्माजीकी समामें जा सकता है। ऐसा श्रुतिका कथन है ॥ १८ ॥

भूमिप्रदानं कुर्योद् यः सुरां पीत्वा विमत्सरः । पुनर्नच पिवेद् राजन् संस्कृतः स च शुद्घ्यति॥ १९ ॥

राजन् ! जो मदिरा पी लेनेपर ईर्ष्यो द्वेषसे रहित हो भूमिदान करे और फिर कमी उसे न पीये, वह संस्कार करने-

के पश्चात् गुद्ध होता है ॥ १९॥

गुरुतल्पी शिलां तप्तामायसीमभिसंविशेत्। प्रवजेद्रध्वदर्शनः ॥ २० ॥ शेफं अन्रकत्यात्मनः

शरीरस्य विमोक्षेण मच्यते कर्मणोऽशभात।

गुरुपत्नीगमन करनेवाला मनुष्य तपायी हुई लोहेकी शिलापर सो जाय अथवा अपनी मुत्रेन्द्रिय काटकर ऊपरकी ओर देखता हुआ आगे बढता चला जाय । इस प्रकार शरीर छुट जानेपर वह उस पापकर्मसे मुक्त हो जाता है ॥ २०३॥ कर्मभ्यो विप्रमुच्यन्ते यत्ताः संवत्सरं श्चियः ॥ २१ ॥ महावर्त चरेद यस्त दद्यात सर्वसमेव तु। गुर्वर्थेवा हतो युद्धे स मुच्येत् कर्मणोऽशभात् ॥ २२ ॥

क्षियों भी एक वर्षतक मिताहार एवं संयमपूर्वक रहनेपर उक्त पापकमें से सक हो जाती हैं। जो महानतका (एक महीनेतक जल न पीनेके नियमका ) पालन करता है। ब्राह्मणीं-को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अथवा गुरुके लिये युद्धमे भारा जाता है। वह अग्रुभ कर्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २१-२२ ॥

अनृतेनोपवर्ती चेत् प्रतिरोद्धा गुरोस्तथा। उपाहृत्य प्रियं तस्मै तस्मात् पापात् प्रमुच्यते ॥ २३ ॥

झूठ योलकर जीविका चळानेवाळा तथा गुरुका अगमान करनेवाळा पुरुष गुरुजीको मनन्वाही वस्तु देकर प्रसन्न कर हे तो उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ २३ ॥ अवकीर्णिनिमित्तं त ब्रह्महत्यावतं चरेत्। गोचर्मवासाः षण्मासांस्तथा मुच्येत किल्विषात् ॥२४॥

जिसका ब्रह्मचर्यवत खण्डित हो गया हो। वह ब्रह्मचारी उस दोषकी निवृत्तिके उद्देश्यते ब्रह्महत्याके लिये बताये हूप वतका आचरण करेतथा छः महीनीतक गोचर्म ओढकर रहे। ऐसा करनेपर वह पापसे मुक्त हो सकता है ॥ २४ ॥ परस्यापहरन् वसु। परदारापहारी त संवत्सरं वती भूत्वा तथा मुच्येत किटिववात् ॥ २५ ॥

परायी स्त्री तथा पराये धनका अपहरण करनेवाला पुरुप एक वर्षतक फठोर वतका पालन करनेपर उस पापसे मुक

होता है ॥ २५ ॥

धनं तु यस्यापहरेत् तस्मै दद्यात् समं वसु । विविधेनाभ्युपायेन तदा मुच्येत किल्विपात्॥ २६॥

जिसके धनका अपहरण करे। उसे अनेक उपाय करके उतना ही घन लौटा दे तो उस पापसे छुटकारा मिल सकता है ॥ २६ ॥

कुच्छ्राद् द्वादशरात्रेण संयतात्मा व्रते स्थितः। परिवेत्ता भवेत् पृतः परिवित्तिस्तयैव च ॥ २७॥

ब्ड्रे भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाल छोटा माई और उसका वह वडा माई—ये दोनों मनको स्पमम रखते हुए बारह राततक क्रुच्छ्वतका अनुद्यान करनेते गुड हो जाते हैं ॥ २७॥

निवेश्यं तु पुनस्तेन सदा तारयता पितृन्। न तु स्त्रिया भवेद् दोषो न तु सा तेन हिष्यते॥ २८॥ इसके सिवा, वडे भाइका विवाह होनेके वाद पहलेका व्याहा हुआ छोटा भाई पितरोंके उद्धारके निमित्त पुनः विवाह-संस्कार करे; ऐसा करनेसे उस स्त्रीके कारण उसे दोष नहीं प्राप्त होता और न वह स्त्री ही उसके दोषले लिस होती है ॥ २८॥

भोजनं ह्यन्तराशुद्धं चातुर्मास्ये विधीयते। स्त्रियस्तेन प्रशुष्यन्ति इति धर्मविदो विदुः॥ २९॥

चौमारेमें एक दिनका अन्तर देकर भोजन करनेका विवान है। उसके पालनते क्षियों शुद्ध हो जाती है। ऐसा वर्मज पुरुषोंका कथन है॥ २९॥

श्चियस्त्वाशिङ्गताः पापा नोपगस्या विज्ञानता । रजसा तां विद्युध्यन्ते भस्मना भाजनं यथा ॥ ३० ॥

यदि अपनी जीके विषयमें पापाचारकी आशङ्का हो तो विश्वपुरुपको रजस्वला होनेतक उनके साथ समायम नहीं करना चाहिये। रजस्वला होनेपर वे उसी प्रकार शुद्ध हो जाती हैं। जैसे राजसे मॉजा हुआ वर्तन ॥ ३०॥ पाद्जोच्छिप्टकांस्य यद् गवा झातमथापि सा। गण्डूपोच्छिप्टकांस्य विश्वच्येद् ब्हाभिस्तु तत्॥ ३१॥

यदि कॉंग्रेका बर्तन शूहके द्वारा जूडा कर दिया जाय अथवा उसे गाय सुँघ छे अथवा किसीके भी कुरूला करनेसे यह चूडा हो जाय तो वह दस वस्तुऑंग्रे शोधन करनेपर शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥

चतुष्पात् सकळो धर्मो ब्राह्मणस्य विधीयते । पादायक्रप्रो राजन्ये तथा धर्मो विधीयते ॥ ३२ ॥ तथा वैदरो च द्राद्गे चपादः पादो विधीयते ।

ब्राह्मणके लिये चारों पारोंसे युक्त सम्पूर्ण धर्मके पालनका विभान है। तारपर्व यह कि वह शीचाचार या श्रास्म-ह्यदिके लिये किये जानेवाले प्रापक्षित्तका पूरा-पूरा पालन करे। धतियके लिये पर पाद कमका विधान है। इसी तरह वैचके लिये उसके दो पाद और शुद्रके लिये एक पादके पालनकी विधि है। (उदाहरणके तौरपर जहाँ ब्राह्मणके लिये चार दिन उपवासका विधान हो। वहाँ क्षत्रियके लिये तीन दिन, वैभ्यके लिये दो दिन और शुद्रके लिये एक दिनके उपवासका विधान समझना चाहिये)॥ ३२६॥

विद्यादेवंविधेनैयां गुरूकाववित्रश्चयम् ॥ ३३ ॥ विर्यग्योनिवयं कृत्वा द्रुमारिक्टवेतरान् वहून् । विराजं वायुभक्षः स्यात् कर्म च प्रथयकरः ॥ ३४ ॥

इसी प्रकार इन पापोंके गौरव और लाववका निश्चय करना चाहिये । पशु-पश्चियोंका वध और तूसरे-दूसरे. बहुत-से इसोंका उच्छेद करके पायुक्त हुआ पुरुष अपनी शुद्धिके

१. गायके दूप, दही, थी, मूत्र और गोबर—प्रन पांच गव्य परार्थीसे तथा मिट्टी, जल, राख, खटाई और आग—प्रन पाँच बस्तुओंसे पात्रकी शुद्ध किया जाता है—यही स्वका दस बस्तुओं. से शोधन है; िख्ये तीन दिनः तीन रात केवल हवा पीकर रहे और अपना पापकर्मे लोगोपर प्रकट करता रहे ॥ ३३-३४ ॥ अगम्यागमने राजन् प्रायश्चित्तं विधीयते । आर्द्रवस्त्रेण पण्मासान् विहार्ये भस्मशायिना ॥ ३५ ॥

राजत् । जो स्त्री समागम करनेके योग्य नहीं है। उसके साथ समागम कर लेनेपर प्रायक्षित्तका विधान है। उसे छः महीनेतक गीळा चस्त्र पहनकर घूमना और राखके देरपर सोना चाहिये ॥ ३५ ॥

एप एव तु सर्वेपामकार्याणां विधिर्भवेत्। ब्राह्मणोक्तेन विधिना द्यान्तागमहेतुभिः॥३६॥

जितने न करने योग्य पापकर्म है, उन सबके लिये यही विधि हो। ब्राह्मणप्रन्योंमें बतायी हुई विधिते दृष्टान्त बताने-बाले द्याल्वॉकी युक्तियोंते इसी तरह पापश्चादिके लिये प्रायिक्षक्त करना चाडिये॥ ३६॥

सावित्रीमप्यधीयीत शुचौ देशे मिताशनः । अहिंसो मन्दकोऽजल्पो मुच्यतेसर्वकिल्विपैः ॥ ३७ ॥

जो पवित्र स्थानमें मिताहारी हो हिंछाका सर्वथा त्याग करके राग-द्वेष, मान-अपमान आदिसे सून्य हो मीनभावसे गायत्रीमन्त्रका जप करता है। वह सत्र पापींते मुक्त हो जाता है ॥ ३७ ॥

श्रहासु सततं तिष्ठेद्रभ्याकाशं निशां खपन् । त्रियिह त्रिनिंशायां च सवासा जलमाविशेत् ॥ ३८॥ स्रोश्रहं पतितं चापि नाभिभाषेद् प्रतान्वितः। पापान्यकानतः कृत्वा मुच्येदेवंत्रतो द्वितः॥ ३९॥

मनुष्यको चाहिये कि वह दिनमें छाड़ा रहे, रातमे छुछे मैदानमें सोये, तीन बार दिनमें और तीन बार रातमे वस्त्रों- सहित जरूमें घुएकर स्नान करें और इस मतका पाळन करते समय स्त्री-चुद्र और पतितसे बातचीत न करें, ऐसा नियम ळेनेवाळा द्विज अज्ञानवश किये हुए सब पापेंसे मुक्त हो जाता है। 12-28 ॥

ग्रुभाग्रुभफर्लं प्रेत्य लभते भूतसाक्षिकम्। अतिरिच्येत यो यत्र तत्कर्ता लभते फलम्॥ ४०॥

मनुष्य ग्रुम और अग्रुम जो कर्म करता है। उसके पाँच महासूत राक्षी होते हैं। उन ग्रुम और अग्रुम कर्मोंका फळ सुखुके पश्चात् उसे प्राप्त होता है। उन दोनों प्रकारके कर्मोंमें जो अधिक होता है। उसीका फळ कर्ताको प्राप्त होता है।। ४०॥

वसाद् दानेन तपसा कर्मणा च फलं शुभम्। वर्षयेदशुमं इत्वा यथा सादतिरेकवान्॥ ४१॥

इसिंबिये यदि मनुस्यते अश्चम कर्म वन जाय तो वह दानः वपस्या और सत्कर्मके द्वारा श्चम फलकी दृद्धि करे. जिससे उसके पास अञ्चमको दशकर श्चमका ही संग्रह अधिक हो जाय ॥ ४१ ॥ कुर्याच्छुभानि कर्माणि निवर्तेत् पापकर्मणः। दद्यात्रित्यंच वित्तानि तथा मुच्येत किल्विपात्॥ ४२॥

मनुष्यको चाहिये कि वह श्रुम कर्मोंका ही अनुष्ठान करे पापकर्मसे सर्वया दूर रहे तथा प्रतिदिन (निष्कामभावते) धनका दान करें; ऐसा करनेसे वह पापोसे मुक्त हो जाता है॥

अनुरूपं हि पापस्य प्रायश्चित्तमुदाहृतम्। महापातकवर्जं तु प्रायश्चित्तं विधीयते॥४३॥

मैंने नुम्हारे सामने पापके अनुरूप प्रायक्षित्त बतलाया है) परंतु महापातकोंसे भिन्न पापोके लिये ही ऐसा प्रायक्षित्त किया जाता है ॥ ४३॥

भक्ष्याभक्ष्येषु चान्येषु वाच्यावाच्ये तथैव च । अक्षानद्वानयो राजन् विहितान्यनुजानतः ॥ ४४ ॥

राजन् । भस्यः अभस्यः चाच्य और अवाच्य तथा जान-बूझकर और बिना जाने किये द्वार पार्पोके क्रिये ये प्रायक्षित्र कहे गये हैं । वित्र पुरुषको समझकर इनका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४४॥

जानता तु छतं पापं गुरु सर्वे भवत्युत। क्षज्ञानात् खल्पको दोषः प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ ४५ ॥

जान-बृझकर किया हुआ शारा पाप भारी होता है और अनजानमें वैद्या पाप बन जानेपर कम दोष छगता है। इस प्रकार भारी और हल्के पापके अनुसार ही उसके प्रायक्षित्त-का विचान है। । ४५॥

शक्यते विधिना पापं यथोक्तेन व्यपोहितुम् । आस्तिके अद्द्धाने च विधिरेष विधीयते ॥ ४६॥ शास्त्रोक्त विधिरे प्रायक्षित करके सारा पाप दूर किया

शिक्षिक्त विधि आसिक और अद्वाल पुरुषके जा सकता है। परंतु यह विधि आसिक और अद्वाल पुरुषके लिये ही कही गयी है॥ ४६॥ नास्तिकाथद्दधानेषु पुरुषेषु कदाचन। दम्मद्वेषप्रधानेषु विधिरेष त दश्यते॥ ४७॥

जिनमें दम्म और हेपकी प्रधानता है। उन नास्तिकऔर श्रद्धाद्दीन पुरुषोंके लिये कमी ऐसे प्रायक्षित्तका विधान नहीं देखा जाता है।। ४७॥

शिष्टाचारम्य शिष्टम्य धर्मो धर्मभृतां वर । सेवितस्यो नरस्याम प्रेत्येह च सुखेपसुना ॥ ४८ ॥

चर्मात्माओं मे श्रेष्ठ पुरुषिंह ! नो इहलेक और परलेक में सुख चाहता हो। उसे श्रेष्ठ पुरुषोंके आचार तथा उनके उपदेश किये हुए धर्मका सदा ही तेवन करना चाहिये॥४८॥

स राजन मोध्यसे पापात् तेन पूर्णेन हेतुना । प्राणार्थे वा धनेनैचामथवा सुपकर्मणा ॥ ४९ ॥ नरेखर । तमने तो अपने प्राणीकी रक्षा, धनकी प्राप्ति

नरवर । व्रभन ता अपन प्राणाका रहा। धनका प्राप्त अथवा राजोचित कर्तव्यका पालन करनेके लिये ही श्रावुओंका वच किया है। अतः इतना ही पर्योत कारण है। जिससे तुम पापमक हो जाओंगे ॥ ४९॥

अथवा ते घृणा काचित् प्रायश्चित्तं चरिष्यसि। मा त्वेवानार्यजुष्टेन सन्युना निधनं गमः॥ ५०॥

अथवा यदि तुम्हारे मनभे उन अतीत घटनाओं केकारण कोई घुणा या ग्लानि हो तो उनके लिये प्रायक्षित्त कर लेना। परंतु इस प्रकार अनार्थ पुरुषीं हारा सेवित सेद या रोफो बशीभत होकर आत्महत्या न करो ॥ ५०॥

वैशम्पायन उवाच

प्वमुक्तो भगवता धर्मराजो युधिष्ठिरः। चिन्त्यित्वा मुहूर्तेन प्रत्युवाच तपोधनम्॥५१॥

वैदास्पायनजी कहते हैं —जनमेजय ! मगवान् व्याक् के ऐसा कहनेपर धर्मराज अधिक्षरने दो बड़ीतक कुछ शोव-विचार करके तयोषन व्यासजीय हस प्रकार कहा ॥ ५१ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेण राजधर्मानुशासनपर्वेणि प्रायक्षित्तीये पञ्जित्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें प्रायक्षित्तवर्णनके प्रसङ्गमें पैतीसवॉ अध्याय पूराहुआ ॥ ३५ ॥

षट्त्रिंशोऽध्यायः

स्तायम्भ्रव मनुके कथनानुसार धर्मको स्तरूप, पाग्से ग्रुद्धिके लिये प्रायश्चित्त, अमस्य वस्तओंका वर्षन तथा दानके अधिकारी एवं अनधिकारीका विवेचन

युधिष्ठिर उवाच

किं भक्ष्यं चाष्यभक्ष्यं च किं च देयं प्रशस्यते । किं च पात्रमपात्रं वा तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछाः—पितामह ! क्या महय है और क्या अमध्य ! किस वस्तुका दान उत्तम माना जाता है ! कौन दानका पात्र है अथवा कौन अपात्र ! यह सब मुझे वताइये॥ व्यास उनाच

अज्ञाष्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । सिद्धानां चैव संवादं मनोश्चैव प्रजापतेः॥ २॥ च्यास्त्रोत चोळे —राजन् | इस विषयमें ळोग प्रजापति मनु और सिद्ध पुरुषोंके सवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥

भ्रषयस्तु व्रतपराः समागम्य पुरा विभुम् । धर्मं पत्रच्छुरासीनमादिकाले प्रजापतिम् ॥ ३ ॥

पहलेकी बात है एक समय बहुत से ब्रतपरायण तस्वी ऋषि एकत्र हो प्रजापित राजा मनुके पान गये और उन वैटे हुए नरेशसे धर्मकी बात पूछते हुए वोले—॥ ३॥ कथमननं कथे पात्रं दानमध्ययनं तपः। कार्याकार्यं च यत् सर्वे शंस वै त्वं प्रजापते ॥ ४ ॥

ध्रजापते ! अन्त क्या है ! पात्र कैसा होना चाहिये ! दान, अध्यथन और तयका क्या खरूप है ! क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य ! यह सब हमे बताहये '॥ ४ ॥ तैरेवमुक्तो भगवान् मनुः खायम्भुवो ऽत्रबीत् । शुश्रूपच्य यथावृत्तं धर्म व्याससमासतः ॥ ५ ॥

उनके इत प्रकार पृष्ठनेपर भगवान् स्वायम्भ्रव मतुने कहा—प्महर्षियो ! में सक्षेप और विस्तारके साय धर्मका यधार्य स्वरूप बताता हूँ, आपलोग सुनें ॥ ५ ॥ अनादेशे जपो होम उपवासस्तरीय च । आत्मकानं पुण्यनद्यो यत्र प्रायक्ष तत्पराः ॥ ६ ॥ अनादिण्टं तथैतानि पुण्यानि धरणीष्ट्रतः । सुवर्णप्राशनमपि रह्मादिस्तान्मेव च ॥ ७ ॥ वेवस्थानाभिगमनमाज्यप्राशनमेव च ॥ ५ ॥ प्रतानि भेध्यं पुकर्षं कुर्वन्त्याश्च न संश्वायः ॥ ८ ॥ प्रतानि भेध्यं पुकर्षं कुर्वन्त्याश्च न संश्वायः ॥ ८ ॥

पीजनके दोगोंका विशेषरूपसे उस्लेख नहीं हुआ है।
ऐसे कमें बन जानेपर उनके दोषके निवारणके लिये जा। होम।
उपवारा आरमजान। पवित्र निदेशोंमें स्तान तथा जहां जपरहोंम
आदिमें तत्पर रहनेवाले बहुतन्ते पुष्यात्मा पुरुष रहते हों।
उस खानका सेवन—ये सामान्य प्रायक्षित्त हैं। ये सारे कमें
पुण्यदायक हैं। पर्वतः मुख्यायाना (सोनेसे स्वयं कराये
हुए जलका पान)। रत्न आदिसे मिश्रित जलमें स्तान। देवखानीकी यात्रा और पुत्रपान-ये सब मनुष्यकोशीव हीपवित्र

कर देते हैं। इसमें संशय नहीं है ॥ ६-८॥

न गर्वेण भवेत् प्राज्ञः कदाचिद्षि मानवः। दीर्घमायुरथेच्छन् हि त्रिरावं चोष्णपो भवेत्॥ ९ ॥

पीबद्दान् पुरुष कभी गर्व न करे और यदि दीर्धायुक्ती इच्छा हो तो तीन रात ततक्रच्छूनतकी विधिष्ठे गरम-गरम वृष, पूत और नक पीये ॥ ९॥ अद्गत्तस्यानुपादानं वानमध्ययनं तपः। अदिसा सत्यमकोध इच्या धर्मस्य छक्षणम् ॥ १०॥

भीवना दी हुई वस्तुको न लेना, दान, अध्ययन और तममें तत्मर रहना, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना, सत्य बोलना, कोष त्याग देना और यज्ञ करना—ये सब धर्मके

स्रमण है ॥ १०॥

स एव धर्मः सोऽधर्मो देशकाले प्रतिष्ठितः। आदानमनृतं हिंसा धर्मो ह्याचस्थिकः स्मृतः ॥ ११ ॥

प्त ही किया देश और काळके मेदले वर्म या अवर्म हो जाती है! चोरी करनाः हरू वोल्ना एवं हिंचा करना आदि अवर्म भी अवस्थाविदोषमें धर्म गाने गये हैं॥ ११॥ हिवियों चाप्युभावेती धर्माधर्मी विज्ञानताम्। अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिश्च हैंबिय्यं छोकवेद्योः॥ १२॥ 'इस प्रकार विज्ञ पुरुषोंकी हिंधेमें धर्म और अवर्म दोनों

ही देश-कालके भेदरे दो दो प्रकारके हैं। धर्माधर्ममें जो अप-वृत्ति और प्रवृत्ति होती हैं, ये भी लोक और वेदके भेदसे दो प्रकारकी हैं ( अर्थात् लोकिकी अपवृत्ति और लेकिकी प्रवृत्ति, वैदिकी अपवृत्ति और वैदिकी प्रवृत्ति )।। १२॥ अप्रवृत्तेरमत्थें त्वं मर्त्यत्वं कर्मणः फल्डम्। अग्रुभस्वागुर्म विद्याच्छुभस्य ग्रुभमेव च। एनयोक्षोभयोः स्यातां ग्रुभागुभतत्या तथा॥ १३॥

व्वैदिकी अप्रवृत्ति (निश्वि-धर्म) का फल है अमृतत्व (मोध) और वैदिकी प्रवृत्ति अर्थात् सकाम कर्मका फल है जन्म-मरणरूप संसर। लैकिकी अप्रवृत्ति और प्रशृत्ति-ये दोनों यदि अग्रम हों तो उनका फल भी अग्रम, समझे तथा ग्रम हों तो उनका फल भी ग्रम जानना चाहिये। क्योंकि ये दोनों ही ग्रम और अग्रमरूप होती हैं।। १३॥ हैर्च च दैवसंयुक्त माणश्च माणद्श्च ह। अपेक्षापूर्वकरणाद्गुभानां ग्रुमं फलम्॥ १४॥

व्हेवताओके निभिन्तः दैवयुक्त (गास्त्रीय कर्म):प्राण और प्राणदाता—हन चारोंकी अपेक्षापूर्वक जो दुःख किया जाता है। उत्तवे अञ्चमका भी गुम ही फल होता है।। १४॥ उद्ध्वें भवति संदेहादिह एप्टार्थमैय च। अपेक्षापूर्वकरणात् प्रायश्चित्तं विधीयते॥१५॥

भाणीयर चंशय न होनेकी स्थितिमें अथवा किसी मत्यक्ष स्थमके लिये जो यहाँ अशुभ कमें बन जाता है। उसे इच्छा-पूर्वक करनेके कारण उसके दोवकी निवृत्तिके लिये प्रायक्षित्त-का विधान है।। १५॥

क्रोधमोहरूते चैव इप्रान्तागमहेतुभिः। शरीराणामुपक्छेशो मनसक्ष प्रियाप्रिये। तदौरविक्ष मन्त्रेथ प्रायक्षित्तेश शास्त्रति॥१६॥

व्यदि क्रीष और मोहके वशीभूत होकर मनको प्रिय या अप्रिय क्यानेवाले अञ्चम कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारणके लिख क्यानेवाले अञ्चम कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारणके लिख हारा शरीरको खुखाना ही करने योग्य प्रायक्षित्र माना गया है। इकके विवान इविष्यान्त-मोजनन मन्त्रोंके जप तथा अन्यान्य प्रायक्षित्रोंके भी क्रोध आदिके कारण किये गये पापनी शान्ति होती है॥ १६॥

उपवासमेकरात्रं दण्डोत्सर्गे नराधिषः । विद्युद्धेयदात्मग्रुद्धयर्थं त्रिरात्रं तु पुरोहितः ॥ १७'॥

'यदि राजा दण्डनीय पुरुषको दण्ड न दे तो उसे अपनी द्युद्धिके छिये एक दिन रातका उपवास करना चाहिये। यदि पुरोहित राजाको ऐसे अवसरपर कर्तव्यका उपदेश न दे तो उसे तीन रात उपवास करना चाहिये॥ १७॥

क्षयं शोकं प्रकुर्वाणो न म्रियेत यदा नरः। शस्त्रादिभिरुपाविष्टस्त्रिरात्रं तत्र निर्दिशेत्॥१८॥ व्यदि पुत्र शादिकौ मृत्युके कारण शोक करनेवास पुरुष आमरण उपवास करनेके लिये बैठ बाय अथवा शख आदिसे आस्मवासकी चेष्टा करें; परंतु उसकी मृत्यु न हों। उस दशामें भी उस निन्धकर्मके लिये जो चेष्टा की गयी थी। उसके दोषकी निष्टत्तिके लिये उसेतीन रातका उपवास बताना चाहिये !! १८!

जातिश्रेण्यधिवासानां कुळधर्माश्च सर्वतः। वर्जयन्ति च ये धर्मे तेषां धर्मो न विद्यते॥१९॥

परंतु जो पुरुष अपनी जाति आश्रम तथा कुलके धर्मोका सर्वथा परित्याग कर देते हैं और जो लोग धर्मभात्रको छोड़ नैठते हैं, उनके लिये कोई धर्म (प्रायक्षित्त) नहीं है अर्थात् किसी भी प्रायक्षित्तके उनकी छुद्धि नहीं हो सकती है।। १९॥

दश वा वेदशास्त्रक्षास्त्रयो वा धर्मपाठकाः । यद् ब्रुयुः कार्य उत्पन्ने स धर्मो धर्मसंशये ॥ २० ॥

व्यदि प्रायक्षित्तकी आवश्यकता पड़ जाय और धर्मके निर्णयमे सदेह उपस्थित हो जाय तो वेद और धर्म-शास्त्रको जाननेवाले दस अथवा निरन्तर धर्मका विचार करनेवाले तीन ब्राह्मण उस प्रकार विचार करनेवाले तीन ब्राह्मण उस प्रकार विचार करके जो कुछ कहे, उसे ही धर्म मानना चाहिये। १०॥

धनड्यान् मृत्तिका चैव तथा धुद्रपिपीळिकाः। इलेप्मातकस्तथा विषेरभक्ष्यं विषमेव च ॥ २१ ॥

्बैल, मिटी, छोटी-छोटी चींटियाँ, रहेन्यौतक (लखेडा) और विष—ये सब ब्राह्मणोके लिये अमस्य हैं ॥ २१ ॥ अभक्ष्या ब्राह्मणैर्मेत्स्याः राल्कैयें ये विवर्धिताः । चतुष्पात् कच्छपादन्यो मण्डूका जळजाश्च ये ॥ २२ ॥

'कॉटोंसे रहित जो मत्स्य हैं। वे भी ब्राह्मणोंके लिये अमस्य हैं। कच्छप और उसके विवा अन्य चार पैरवाले सभी जीव अमस्य हैं। मेढक और जलमें उत्पन्न होनेवाले अन्य जीव भी अमस्य ही हैं॥ २२॥

भासाहंसाः सुपर्णाश्च चक्रवाकाः प्रवा वकाः । काको भद्गुश्च मृधश्च हवेनोलुकस्तयेव च ॥ २३ ॥ क्रव्यादा दृष्ट्रिणः सर्वे चतुष्पात् पक्षिणश्चये । येषां चोभयतो दन्ताश्चतुर्दृष्टश्च सर्वेशः ॥ २४ ॥

भास, हंस, शबद, चक्रवाक, बतंत्व, बगुले, कौए, मेंतु, गीष, बाज, उल्लू, कच्चे मांच खानेवाले दाहाँवे युक्त समी हिंसक पद्य, चार पैरवाले जीव और पक्षी तथा दोनों ओर दॉत और चार दाढ़ोवाले समी जीव अमस्य हैं २३-२४ पद्धकाश्र्वस्वरोष्ट्रीणां स्तृतिकानां गवासपि। मासुषीणां सृगीणां च न पिवेद् बाह्मणः पयः॥ २५॥

भेड़) घोड़ी। यदही। ऊँटनी। दस दिनके मीतरकी व्यायी हुई गायः गानवी स्त्री और हिश्नियोका दूष ब्राह्मण न पीये ॥ २५॥

प्रेतान्नं स्तिकान्नं च यच किंचिद्तिर्देशम्। थमोज्यं चाप्पपेयं च धेनोर्द्वम्धमित्देशम्॥ २६॥

प्यदि किसीके यहाँ सरणाशीच या जननाशीच हो गया हो तो उसके यहाँ दस दिनोतक कोई अन्न नहीं प्रहण करना चाहिये, इसी प्रकार ब्यायी हुई गायका दूध भी यदि दस दिनके भीतरका हो तो उसे नहीं पीना चाहिये॥ २६॥

त्यानं तेज आद्ये शुद्धानं वाह्य ॥ २६ ॥ राजानं तेज आद्ये शुद्धानं व्रह्मवर्चसम् । आयुः सुवर्णकारमवीरायाश्च योपितः ॥ २७ ॥

प्राजका अन्त तेज हर छेता है, झुटका अल हाततेज को नष्ट कर देता है, सुनारका तथा पति और पुत्रते हीन युवतीका अन्त आयुका नाश करता है ॥ २७ ॥ विद्या वार्श्विकस्यान्तं गणिकान्नमथेन्द्रियम् ।

मुष्यन्ति ये घोपपति स्त्रीजिताननं च सर्वदाः॥ २८॥ 'व्याजलोरका अन्न विद्याने उमान हैजीर वेरयाका अन्न वीर्यके समान । जो अपनी स्त्रीने पात किसी उपपतिका आन्। सह लेते हैं, उन कायरोंका तथा सद्दा स्त्रीने बशीभूत रहनेवाले

पुरषॅका अन्न भी बीर्यके ही दुल्य है ॥ २८ ॥ दीक्षितस्य कदर्यस्य फ्रानुविकयिकस्य च । तक्ष्णश्चमीवकर्तुश्च पुंधास्या रजकस्य च ॥ २९ ॥ चिकित्सकस्य यचात्रमभोज्यं रक्षिणस्तथा।

्विसने यशकी दीक्षा हो। उसका अन्य अगिनग्रोमीय होमिनशेषके पहले अग्राह्म है। बंजूए, यश वेचनेवाले, बद्दं। चमार या मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, घोत्री, वैद्य तथा चौकी

दारका अन्न भी खाने योग्य नहीं है ॥ २९ई ॥ गणग्रामाभिशस्तानां रङ्गळीजीविनां तथा ॥ ३० ॥ परिवित्तीनां पुंसां च वन्दिधृतविदां तथा ॥

्जिन्हें किसी समाज या गॉवने दोषी ठहराया हो। जो नर्तकीके द्वारा अपनी जीविका चलते हों। छोटे भाईका ब्याह हो जानेपर भी कुँवारे रह गये हों, बंदी (चारण या भाट) का काम करते हों या जुआरी हों, पेसे लोगोंका अन भी अहण करने योग्य नहीं है ॥ ३० है ॥

वामहस्ताहतं चान्नं भक्तं पर्युपितं च यत् ॥ ३१ ॥ सुरानुगतमुच्छिप्टमभोज्यं शेपितं च यत् ॥

्वायें हायते लाया अथवा परोक्षा गया अन्त, वार्षी मातः वरात्र मिला हुमाः ज्ञा और घरवालोंको न देकर अपने लिये वचाया हुआ अन्त भी अलाख ही है ॥ २१ ई॥ पिप्टस्य चेश्चराकानां चिकाराः पयसस्तथा ॥ ३२ ॥ सक्तुधानाकरम्भाणां नोपभोग्याश्चिर्यस्थिताः। 'इसी प्रकार जो पदार्थ आटेः ईलके रसः, साग या

्र्चनी प्रकार जा पदाय आठा इस्सान्ति प्रकार जा पदाय आठा इस्सान्ति प्रकार या सङ्क्रिय बनाये गये हों, सत्, भूने हुए

म्हेभ्मातकके वैधकमें अनेक नाम आये हैं, उनमेंसे एक नाम 'द्विजकुस्सित' भी है। इससे सिद्ध होता है कि वह दिव्यति मात्रके लिये अभस्य है।

२. महु एक प्रकारके जरुचर पक्षीका साम है।

जौ और दहीमिश्रित सन् इन्हे विक्वत करके यनावे हुए पदार्थ यदि बहुत देरके बने ही तो उन्हें नहीं खाना चाहिया। पायसं कसरं मांसमपूराश्च चृथाकृताः ॥ ३३ ॥ अपेयाश्चाप्यभक्ष्याश्च ज्ञाह्मणैर्गृहमेथिभिः ।

प्लीर, खिचडी। फलका गृहा और पूए यदि देवताके उद्देश्यते न बनाये गये हाँ तो यहस्य ब्राह्मणीके लिये खाने

पीने योग्य नहीं हैं ॥ २३५ ॥ देवानृपीन् मनुष्यांख्य पितृन् गृह्याध्य देवताः॥ ३४ ॥ पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्यो भोकुमहीते।

ग्रहस्थको चाहिये कि वह पहले देवताओं। ऋषियों। मनुष्यों (अतिथियों )। पितरों और घरके देवताओका पूजन

करके पीछे अपने मोजन करे ॥ ३४६ ॥

यथा प्रविततो भिश्चस्तयैव स्वे गृहे वसेत् ॥ ३५ ॥ एवंदृत्तः प्रियेदाँरैः संवसन् धर्ममान्त्रयात् ।

ंजेसे यहस्यागी सन्यावी घरके प्रति अनासक होता है। उसी प्रकार ग्रहस्थको भी समता और आसक्ति छोड़कर ही बरमें रहना चाहिये। जो इस प्रकार सदाचारका पाउन करते हुए अपनी प्रिय पत्नीके साथ घरमें निवास करता है। वह धर्मका पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है।। ३५३॥

म दद्याद् यहासे दानं न भयान्नोपकारिणे ॥ ३६॥ न मृत्यगीतहीळिष्ठ हासकेषु च धार्मिकः। न मसे चैव नोग्मसे न स्तेने न च कुत्सके॥ ३७॥ न वार्ग्योने विवर्णे वा नाइहीने न चामने।

न दुर्जने दौष्डुले घा व्रतेयों वा न संस्कृतः । न क्षोत्रियमृते दानं व्राह्मणे व्रह्मवर्जिते ॥ ३८ ॥

ध्वाससा पुरुषको चाहिये कि वह यशके छोमसे। अथके कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेको दान न दे जर्थात् उसे जो दिया जाय वह दान नहीं है। ऐसा समझना चाहिये । जो नाचने-गानेवाले, हॅसी-मजाक करनेवाले ( ऑड आदि )। सदमत्ता, उत्मचा, चोरा, नित्दक, गूँगे। कान्तिहीनः अञ्चहीन। वौने। दुष्ट। यूषित कुलमें उत्पन्न तथा वत एवं सस्कारसे चूत्य हों। उन्हें भी दान न दे। श्रोजियके सिवा वेदकानस्थ्य

बाह्मणको दान नहीं देना चाहिये ॥ १६-१८ ॥ असम्यक् चैव यद् दचासस्यक् च प्रतिग्रहः। उभर्यं स्यादनथीय सातुराहातुरेय च ॥ १९ ॥

जो उत्तम विधिसे दिया न गया हो तथा जिसे उत्तम विधिके साथ प्रहण न किया गया हो। वे देना और ठेना दोनों ही देने और छेनेबाछेके छिये अनर्यकारी होते हैं ॥३९॥ यथा खदिएमाळम्ब्य शिखां चाण्यर्णवं तरन्त् । मञ्जेत मज्जतस्तद्वद् दाता यस्त्र प्रतिप्रही ॥ ४०॥

ंजैसे खैरकी छकडी या परयरकी गिळाका सद्दारा छेकर समुद्र पार करनेवाळा मनुष्य वीचमें ही हुव जाता है। उसी प्रकार अविधिपूर्वक दान देने और छेनेवाळे यखमान और पुरोहित दोनों हुव जाते हैं॥ ४०॥

काप्ठैरार्द्वैर्यया चिह्नरूपस्तीणीं न दीप्यते । तपःखाच्यायचारित्रैरेवं हीनः प्रतिग्रही ॥ ४१ ॥

ब्बेंसे गीळी ठकड़ींसे दकी हुई आग प्रज्वलित महीं होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तथा सदाचारसे हीन ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर ले तो वह उसे पचा नहीं सकता ।।

कपाळे यहदापः स्तुः श्रवहतौ च यथा पयः । आश्रयस्थानदोषेण वृत्तहींने तथा श्रुतम् ॥ ४२॥

्रतीय मनुष्यकी खोपडीमे मरा हुआ वर्ल और कुरोकी खालमें रसेवा हुआ दूष आश्रयदोषसे अपवित्र होता है। उसी प्रकार सदाचारहीन हाहणका शास्त्रज्ञान भी आश्रय-स्थानके दोषसे दूषित हो जाता है।। ४२।। निर्मादमें निर्मातो ज्ञानसम्बर्धाः।

निर्भन्नो निर्वृतो यः स्यादरास्त्रकोऽनस्यकः । अनुकोशात् प्रदातव्यं दीनेष्ववतिकेषु च ॥ ४३ ॥ जो ब्राक्षण वेदज्ञानवे शृत्य और शास्त्रज्ञानवे रहित

ा ब्राह्मण वदशानव शून्य आर शास्त्रशानव राह्य होता हुआ मी दूसरोंमे दोष नहीं देखता तथा चंद्रष्ट रहता है। उसे तथा वतशून्य दीन-हीनको मी दया करके दान देना चाहिये॥ ४३॥

त वे देयमनुक्तोशाद् दीनायाण्यपकारिणे। आसाचरित इत्येव धर्म इत्येव वा पुनः॥४४॥

(पर जो दूसरोंका बुरा करनेवाला हो वह यदि दीन हो तो भी उसे दया करके नहीं देना चाहिये । यह शिष्टी-का आचार है और यही धर्म है ॥ ४४ ॥

निष्कारणं स्मृतं दत्तं घाहाणे ब्रह्मवर्जिते । भवेदपात्रदोषेण न चात्रास्ति विचारणा ॥ ४५॥

ेब्दिबिहीन ब्राह्मणको दिया हुआ दान अपानदोष्टें निरर्थक हो जाता है, इतमे कोई विचार फरनेकीचात नहीं है।। यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो सुगः। ब्राह्मणब्यानधीयानस्त्रयस्ते नाम विश्वति॥ ४६॥

्त्रैते छकडीका हायी और चामका बना हुआ मृग हो। उसी प्रकार वेदशास्त्रोके अध्ययनसे अस्य ब्राह्मण है। ये तीनों नासमात्र धारण करते हैं ( परंतु नामके अनुसार काम नहीं देवे )॥ ४६॥

यधा बण्होऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला । शकुनिर्वाप्यवक्षः स्यान्तिर्मन्त्रो बाह्मणस्तथा ॥ ४७ ॥

्जैसे नापुषक मनुष्य जिमोंके पार जाकर निष्कल होता है। ग्राय गायते ही संयुक्त होनेपर कोई फल नहीं दे सकती और जैसे दिना पत्तका पत्नी उडे नहीं सकता। उसी प्रकार बेदमन्त्रोंके जानते शून्य ब्राह्मण भी व्यर्थ ही होता है ॥ ४७॥ प्रामी धान्येर्यथा सूस्यों यथा कुपश्च निर्जेळः।

यथा हुतमनश्री च तथैव स्थान्निराकृती ॥ ४८ ॥

ंबिस प्रकार अन्नहीन ग्रामः नल्यहित ट्रेंबा और राखमें की हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार मूर्ल ब्राह्मणको दिया हुआ दान मी व्यर्थ ही है।। ४८॥ देवतानां पितृणां च हव्यकव्यविताशकः। शत्रुरर्थहरो मुर्खी न लोकान प्राप्तुमहीते ॥ ४९ ॥

 मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ और पितरोंके श्रादका नाश करनेवाला होता है। वह धनका अपहरण करनेवाला शत्र है। वह दान देनेवालींको उत्तम लोकमें नहीं पहेंचा

इति श्रीमहाभारते जान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि व्यासवाक्ये पट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुकासन गर्वमें न्यासवाक्यविषयक छत्तीसवां अध्याय परा हुआ ॥ ३६ ॥

सप्तत्रिंशोऽध्यायः

व्यासजी तथा मगवान श्रीकृष्णकी आज्ञासे महाराज युधिष्टिरका नगरमें प्रवेश

यधिष्ठिर उवाच

श्रोतुमिच्छामि भगवन् विस्तरेण महासुने। राजधर्मान् द्विजश्रेष्ठ चातुर्वण्यंस्य चाखिलान्॥ १ ॥

युधिष्टिर बोले-भगवन् ! महामुने ! द्विजश्रेष्ठ ! मैं चारों वर्णोंके सम्पूर्ण धर्मोका तथा राजधर्मका भी विस्तारपूर्वक वर्णन सनना चाहता है।। १॥ आपत्स च यथा नीतिः प्रणेतन्या द्विजोत्तम । धर्म्यमालक्ष्य पन्धानं विजयेयं कथं महीम् ॥ २ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! आपितकालमे मुझे कैसी नीतिले काम छेना चाहिये ! धर्मके अनुकृत मार्गपर दृष्टि रखते द्रुए मैं किस प्रकार इस पृथ्वीपर विजय पा सकता हूँ १॥ २॥ प्रायश्चित्तकथा होषा भस्याभस्यविवर्जिता। हुर्ष जनयतीव मे ॥ ३॥ कौतुहळानुप्रवणा

भद्द और अमश्यमे रहितः उपवासलक्ष प्रायश्चित्त-की यह चर्चा बड़ी उत्सुकता पैदा करनेवाली है। यह मेरे द्वदयमें हर्ष-सा उत्पन्न कर रही है ॥ ३ ॥ धर्मचर्या च राज्यं च नित्यमेव विरुध्यते। एवं मुद्यति मे चेतश्चिन्तयानस्य नित्यदाः ॥ ४ ॥

एक ओर धर्मका आचरण और दूसरी ओर राज्यका पालन-ये दोनों सदा एक दूसरेके विरुद्ध हैं। यह सोचकर मुझे निरन्तर चिन्ता वनीरहती है और मेरे चित्तपर मोह छारहाहै॥

वैशस्थायन उवाच तमुवाच महाराज व्यासी वेदविदां चरः। नारदं समभिप्रेक्ष्य सर्वज्ञानां पुरातनम्॥ ५॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-महाराज ! तत्र वेदवेत्ताओं-में श्रेष्ठ न्यासजीने सर्वत महात्माओंमें सबसे प्राचीन नारदजीकी ओर देखकर युधिष्ठिरसे वहा--।। ५ ।। श्रोतुमिच्छसि चेद् धर्म निखिलेन नराधिप।

प्रैहि भीष्मं महावाही वृद्धं कुरुपितामहम् ॥ ६ ॥ भहाबाहु नरेश्वर ! यदि तुम धर्मका पूर्णरूपसे विवेचन सुनना चाहते हो तो कुरुकुछके वृद्ध पितामह भीष्मके पास जाओ ॥ ६ ॥

सकता ।। ४९ ॥

पतत् ते कथितं सर्वं यथावृत्तं युधिष्ठिर। समासेन महद्धयोतच्छोतव्यं भरतपंभ॥ ५०॥

भरतभूपण युधिष्ठिर ! यह सब वृत्तान्त तुम्हे यथावत रूपसे थोड़ेमे बताया गया। यह महत्त्वपर्ण प्रसङ्घ सबको सनना चाहिये ॥ ५० ॥

स ते धर्मरहस्येषु संशयान् मनसि स्थितान् । छेत्ता भागीरथीपुत्रः सर्वज्ञः सर्वधर्मवित् ॥ ७ ॥ धाङ्गापुत्र भीष्म सम्पूर्ण घमोंके ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं। वे धर्म-रहस्यके विषयमे तुम्हारे मनमें स्थित हुए सम्पूर्ण सदेहोंका

निवारण करेंगे ॥ ७ ॥

जनयामास यं देवी दिव्या त्रिपथगा नदी। साक्षाद् दवर्श यो देवान् सर्वानिन्द्रपुरोगमान् ॥ ८ ॥ बृहस्पतिपुरोगांस्त देवपीतसकृत् प्रभुः। राजनीतिमधीतवान ॥ ९ ॥ तोष्**यित्वोपचारेण** 

·जिन्हे दिव्य नदी त्रिपथगा गङ्गादेवीने जनम दिया है। जिन्होंने इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंका साक्षात् दर्शन किया है तथा जिन शक्तिशाली भीष्मने बृहस्ति आदि देवर्पियोंको बारबार अन्नी सेवाद्वारा संद्वष्ट करके राजनीतिका अध्ययन किया है। उनके पार चले ॥ ८-९ ॥

उराना चेद् यञ्छास्त्रं यच देवगुरुद्धिंजः। तच सर्वे सवैयाख्यं प्राप्तवान् कुरुसत्तमः॥ १०॥ 'शुकाचार्य जिस शास्त्रको जानते हैं तथा देवगुरु विप्रवर

वृहस्पतिको जिस शास्त्रका ज्ञान है। वह सम्पूर्ण गास्त्र कुरुश्रेष्ठ भीष्मने न्याख्यासहित प्राप्त किया है ॥ १० ॥

चेदानङ्गोपवृंहितान् । भागवाच्च्यवनाचापि महावाहुर्वसिष्ठाचरितव्रतः ॥ ११ ॥ प्रतिपेदे

 अहाचर्यवतका पालन करके महाबाहु भीष्मने भृगुवंशी च्यवन तया महर्षि घसिष्ठसे वेदाङ्गीसहित वेदौका अध्ययन किया है ॥ ११॥

पितामहसुतं स्पेण्ठं कुमारं दीव्रतेजसम्। यः पुरा ॥ १२॥ अध्यात्मगतितस्वज्ञमुपाशिक्षत ·इन्होंने पूर्वकालमे ब्रह्माजीके ज्येष्ट पुत्र उद्दीत तेजस्वी

सनरकुमारजीसे जो अध्यातमगतिके तत्त्वको जाननेवाले हैं। अध्यात्मज्ञानकी शिक्षा पायी थी ॥ १२ ॥ मार्कण्डेयमुखात् कृत्स्नं यतिधर्ममवाप्तवान् । रामाद्स्त्राणि शकाच प्राप्तवान पुरुपर्पमः॥१३॥

पुरुपप्रवर भीष्मने मार्कण्डेयजीके मुखसे सम्पूर्ण यतिवर्म-

का जान प्राप्त किया है और परशुराम तथा इन्द्रसे अख-शर्खोकी जिल्ला पायी है ॥ १३ ॥

मृत्युरात्मेच्छया यस्य जातस्य मनुजेष्वित । तयातपत्यस्य सतः पुण्यछोका दिवि शुताः ॥ १४ ॥ भन्ष्योमे उत्पन्न होकर मी इन्होंने मृत्युको अपनी इन्छान

के अधीन कर लिया है। सतानहीन होनेपर मी उनको प्राप्त होनेवाले पुण्य लोक देवलोकमें निख्यात हैं॥ १४॥ यस्य प्रक्षपंयः पुण्या नित्यमासन् सभासदः। यस्य नाविदितं किंचिज्ञानयजेप्र विद्यते॥१५॥

'पुण्यात्मा ब्रह्मार्थि छदा उनके समावद रहे हैं। ज्ञानयक्समें कोई भी ऐसी बात नहीं है। जिसका उन्हें ज्ञान न हो।।।१५॥ स ते वक्ष्यति धर्मक्षः सुक्ष्मधर्मार्थ्यतस्यवित्।

तमस्येहि पुरा प्राणान् स विमुञ्जति धर्मवित् ॥ १६ ॥
'वर्ष्म धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले ये धर्मवेत्ता
मीष्म वुम्हें धर्मका उपदेश होंगे । वे धर्मश्च महात्मा अपने

प्राणीका परित्याग करें, इसके पहले ही तुम इनके पास चलें। प्रसमुक्त स्त्री तिम हनके पास चलें। प्रसमुक्त स्त्री की तीन हों। उचाच घरतां श्रेष्ठं ह्यासं सत्यवतीस्त्रम्॥ १७ ॥

उनके ऐसा कहनेपर परम बुदिमान् दूरदर्शी कुन्तीकुमार बुधिष्ठिरने बक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवतीनन्दन व्यासकीठे कहा ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

वैद्यसं सुमहत् कृत्वा बातीनां रोमहर्षणम् । आगस्कृत् सर्वेक्षेत्रस्य पृथिवीनाशकारकः ॥ १८ ॥ धातियत्वा तमेवाजी छठेनाजिक्षयोधिनम् । उपसम्प्रन्दुमहामि तमहं केन हेतुना ॥ १९ ॥

युधिष्ठिर वोले— मुने ! मैं अपने माई-बन्धुओंका यह महान् एव रोमाञ्चकारी संहार करके सम्पूर्ण कोकोंका अपराधी वन गया हूं ! मैंने इस सम्पूर्ण भूमण्डकका विनाश किया है । मीमाजी सरखतापूर्वक युद्ध करनेवाले ये तो भी मैंने युद्धमें उन्हें छळसे मरवा डाळा । अब फिर उन्हेंसि मैं अपनी शङ्काओंको पूर्वें, क्या इसके योग्य मैं रह गया हूं ! अव मैं किस हेदसे उन्हें छंद दिखा सकता हूं ! ॥१८ १९॥

### वैशम्पायन उवाच

ततस्तं मृपतिश्रेष्ठं चातुर्वर्ण्यस्तिष्तया। पुनराह महावाहुर्येष्ठश्रेष्ठो महामतिः ॥ २०॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तव परम

वशम्पायनज्ञा कहते हि—जनमेजय ! तत्र परम इिद्रमान् महावाहु यदुश्रेष श्रीकृष्णने चारों वर्णोके हितकी इच्छाते नृपतिवारोमणि युधिहिरते इस प्रकार कहा॥

वासुदेव उवाच

नेदानीमतिनिर्वन्धं शोके त्यं कर्तुमहँसि । यवाह भगवान व्यासस्तत् कुरुष्व नृपीत्तम ॥ २१ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण वोले-नृपश्रेष्ठ । अव आप अखन्त हठपूर्वक गोकको ही पकड़े न रहें । भगवान् व्यास जो आस देते हैं, वही करें ॥ २१ ॥

ब्राह्मणास्त्वां महावाहो भ्रातरश्च महौजसः। पर्जन्यमिव वर्मान्ते नाथमाना उपासते॥ २२॥

महानाहो ! जैसे वर्षाकालमे लोग सेवकी ओर टकटकी लगाये देखते हैं—उससे जलकी याचना करते हैं। उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजस्वी माई आपसे वैर्घ धारण करनेकी प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं।।२२॥ हत्तरिष्ट्रस्थ

चातुर्वर्ण्यं महाराज राष्ट्रं ते कुरुजाङ्गलम् ॥ २३ ॥ महाराज ! मरनेते बचे हुए राजालोग और चारों वर्णोकी प्रजाओंते युक्त यह सारा कुरुजाङ्गल देश इस समय

आपकी वेवारें उपस्थित है ॥ २३ ॥ प्रियार्थमपि चैतेषां ब्राह्मणानां महातमनाम् । नियोगादस्य च ग्रुरोर्व्यासस्यामिततेजसमा २४ ॥ सहदासस्यदादीनां द्वीपदाक्ष्य परंतप । कुरु वियममित्रध्न छोकस्य च हितं कुरु ॥ २५ ॥

शनुर्थीको मारने और अंताय देनेबाले नरेश ! इन महामना ब्राह्मणींका प्रिय करनेके लिये भी आपको इनकी बात मान लेनी चाहिये ! आप अमित तेजस्त्री गुरूदेव व्यास-की आजारे इम सुद्धदींका और द्रीपदीका प्रिय कीजिये तथा सम्पूर्ण जगत्के हितसाथनमे सम जाइये !! २४-२५ !!

#### वैशम्पायन उषाच

पवमुकः स रूष्णेन राजा राजीवलोचनः। हितार्थे सर्वलोकस्य समुत्तस्थौ महामनाः॥ २६॥

वैद्यान्पायनजी कहते हैं—जनमेनय ! श्रीकृष्णके ऐसा कहनेगर कमलनयन महामनासी राजा ग्रुचिष्ठिर सम्पूर्ण जगतके हितके लिये उठ खड़े हुए ॥ २६ ॥ स्तोऽज्ञनीतो नरज्यात्र विद्याश्रवसा स्वयम् । वैद्यायनेन च तथा देवस्थानेन जिष्णुना ॥ २७ ॥ प्रतेश्चान्येश्च चहुभिरज्ञनीतो युधिष्ठिरः । ज्यज्ञहान्मानसं दुःखं संतापं च महायद्याः ॥२८ ॥ व्यज्ञहान्मानसं दुःखं संतापं च महायद्याः ॥२८ ॥

पुरुषिंह । साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णः हैपायन ह्यासः देवस्थानः शर्जुन तया अन्य बहुतन्ते छोगोंके समझाने छुझाने-पर महायदासी ग्रुषिष्ठरने मानधिक दुःख और संतापको स्याग दिया ॥ २७-२८ ॥

श्रुतवाक्यः श्रुतिनिधिः श्रुतश्रव्यविशारदः। ब्यवस्य मनसः शान्तिमगच्छत् पाण्डुनन्दनः,॥ २९ ॥

पाण्डनन्दन युधिष्ठिरने श्रेष्ठ पुरुषेकि उपदेशको सुना या। वेद-शालोंके शनकी तो वे निषि ही थे। सुने हुए शालों तथा सुनने योग्य नीतियन्योंके विचारमें भी वे कुशल थे। उन्होंने अपने कर्तव्यक्त निश्चय करके मनमें पूर्ण शान्ति पा ह्ये थी॥ २९॥ स तैः परिवतो राजा सक्षत्रेरिक चन्द्रमाः। धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य खपूरं प्रविवेश ह ॥ ३०॥

नक्षत्रोंसे चिरे हुए चन्द्रमाके समान राजा अधिष्ठिर वहाँ आये हुए सब लोगोंसे विरकर धृतराष्ट्रको आगे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुरको चल दिये ॥ ३० ॥ प्रविविशः स धर्मनः क्रन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। अर्चयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च सहस्रवाः ॥ ३१ ॥ ततो नवं रथं ग्रश्नं कम्वलाजिनसंचतम । युक्तं वोडराभिर्गोभिः पाण्डुरैः शुभलक्षणैः ॥ ३२ ॥ मन्त्रैरभ्यर्चितं पुण्यैः स्त्यमानश्च वन्दिभिः। आरुरोह यथा देवः सोमोऽमृतमयं रथम् ॥ ३३ ॥

नगरमे प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कन्तीपत्र यधिष्ठिरने देवताओ तथा सहस्त्रो ब्राह्मणीका पूजन किया। तदनन्तर कम्बल और मृगचर्मसे ढके हुए एक नूतन उज्ब्बल रथपर जिसकी पवित्र मन्त्रींद्वारा पूजा की गयी थी तथा जिसमे शुम **छश्चणसम्पन्न सोलह सफेद बैल जुते हुए थे**। वे बन्दीननींके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए उसी प्रकार सवार हुए। जैसे चन्द्रदेव अपने अमृतमय रथपर आरूढ होते हैं।।३१-३३॥ जग्राह रश्मीन कौन्तेयो भीमो भीमपराकमः। अर्जनः पाण्डरं छत्रं धारयामास भावमत ॥३४ ॥

भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र भीमधेनने उन बैळोकी रास धॅमाली। अर्जुनने तेजस्वी इवेत छत्र धारण किया ।।३४॥ भियमाणं च तच्छत्रं पाण्डरं रथसूर्घनि । तारकाकीणी सितमभ्रमिवास्वरे॥ ३५॥ रथके छपर तना हुआ वह इवेत छत्र आकारामे

तारिकाओंसे ब्यास इवेत बादलके समान शोमा पाता था ॥ चामरव्यक्रने त्वस्य वीरी जगृहतस्तदा। चन्द्ररिमप्रमे शुश्रे माद्रीपुत्रावलंकृते ॥ ३६ ॥

उस समय माद्रीके वीर पुत्र नकुछ और सहदेवने चन्द्रमाकी किरणोंके समान चमनीले रात्तभाषत १६त चॅवर और व्यजन हाथोंमे ले लिये ॥ ३६ ॥

ते पञ्च रथमास्थाय भ्रातरः समर्रकृताः। भृतानीव समस्तानि राजन दृष्टशिरे तदा ॥ ३७॥

राजन् । वस्त्राभूपणीते विभूषित हुए वे पाँची भाई रथपर बैठकर मूर्तिमान पॉच महाभूतोंके समान दिखायी देते थे ॥ ३७ ॥

आस्थाय तु रधं ग्रुस्नं युक्तमद्दैर्मनोजदैः। अन्वयात् पृष्ठतो राजन् युयुत्सुः पाण्डवाग्रजम्॥ ३८,॥

नरेश्वर ! सनके समान वेगशाली घोड़ोंसे बुते हुए शुभ्र रथपर आरूढ़ हो युद्धासु स्पेष्ठ पाण्डव युविश्विरके पीछे-पीछे चले ॥ ३८ ॥

रथं हेममयं शुभ्रं शैन्यसुश्रीचयोजितम्। सह सात्यकिना कृष्णः समास्थायान्वयात् कुरून्॥३९॥

शैन्य और सुगीव नामक घोड़ोंने जुते हुए सुन्दर सुवर्ण मय रयपर आरुढ़ हो सात्यिकसहित श्रीकृष्ण भी कौरवोंके पीछे-पीछे गये ॥ ३९ ॥

नरवानेन तु ज्येष्टः पिता पार्थस्य भारत । अन्नतो धर्मराजस्य गान्धारीसहितो यथौ॥ ४०॥

भरतनन्दन । कन्तीपत्र धर्मराज यधिविरके उदेव विता ( वाक ) गान्धारीयहित पालकीमें वैदकर उनके आगे-आगे जा रहे थे॥ ४०॥

कुरुक्षियश्च ताः सर्वाः क्रन्तीकृष्णा तथैव च । यानैरुव्यावचैर्जनमुर्विदुरेण प्रस्कृताः ॥ ४१॥

इन सबके पीछे कुन्ती और द्रीगदी आदि कुरुकुलकी वे सभी स्त्रियाँ यथायोग्य भिन्न-भिन्न सवारियोपर चढकर चल रही थीं। इनके पीछे विद्ररजी थे। जो इन सक्की देख-माल करते थे ॥ ४१ ॥

ततो रथाश्च वहुला नागाध्वसमलंकताः। पादाताश्च ह्याञ्चेच पृष्टतः समनुवजन् ॥ ४२ ॥ सदनन्तर इन सबके पीछे हाथी और घोड़ोसे विभूषित

बहुत-से रथी। पैदल और ग्रहसवार सैनिक चल रहे थे ॥ ततो वैताछिकैः सतैर्मागधैश्च सभापितैः। स्त्यमानो ययौ राजा नगरं नागसाह्रयम् ॥ ४३॥

इस प्रकार बैताछिकीं। सतों और मागधोंद्वारा सुन्दर वाणीमे अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधि प्रिरने हिस्तिनापुर नगरमें प्रवेश किया ।। ४३ ॥

ततः प्रयाणं महावाहोर्यभवाप्रतिमं अवि। हृष्प्रजनाकुलम् ॥ ४४ ॥ आ<u>क्रलाकलमुक्त्र</u>च्छे सहाबाह सुबिष्ठिरकी यह सामूहिक यात्रा (बुन्स)

इस भृतळपर अनुपम थी । उसमे हृष्ट-पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे । भीड़-पर-भीड़ बढ़ती चली जाती थी और बड़े जोरसे जयघोप एवं कोळाहल हो रहा था।। ४४॥ अभियाने तु पार्थस्य नरैर्नगरवासिभिः।

नगरं राजमार्गाश्च यथावत्समलङ्कृताः ॥ ४५ ॥ राजा अधिष्ठिरकी इस यात्राके समय नगरेनिवासी मनुष्यी ने समुचे नगर तथा वहाँकी सड़कींको अञ्छी तरहमे सजा

दिया था ॥ ४५ ॥ पाण्डुरेण च माल्येन पताकाभिश्च मेदिनी। संस्कृतो राजमार्गोऽभूद्भूपनैष्ठ प्रधृषितः॥४६॥

सफेद मालाओं तथा पताकाओंसे नगरभृमिकी अदुत शोमा हो रही थी। राजमार्गको झाड-बुहारनर वहाँ छिडकाव किया गया था और धूरोंकी सुगन्ध फैलावी गयी थी ॥४६॥ यथ सूर्णेश्च गन्धानां नानापुष्पप्रियङ्गभिः। साल्यदामभिरासके राजवेदमाभिसंबृतम् ॥ ४७॥

राजमहळके आस-पास चारों ओर सुगन्धित चूर्ण विखेरे गये थे नाना प्रकारके फूर्ली, बेलें और पुष्परारीकी

वन्दनवारीये उसे अच्छी तरह सुसज्जित किया गया था ॥



महाभारतकी समाप्तिपर महाराज युधिष्ठिरका हत्तिनापुरमे प्रवैश

Library

कुम्भाश्च नगरद्वारि चारिपूर्णा नवा दढाः। सिताः सुमनसो गौराः स्थापितास्तत्र तत्र ह ॥ ४८ ॥

नगरके द्वारपर जलसे मरे हुए नृतन एव सुदृढ़ कलम रक्त गये ये और जगह-जगह सफेद फूलोंके गुच्छे रख दिये गये ये ॥ ४८ ॥ तथा स्वलंकृतद्वारं नगरं पाण्डुनन्दनः । स्त्यमानः शुभैवानयः प्रविवेश सुहृद्वतः ॥ ४९ ॥ अपने सुहृदीते धिरंहुए पाण्डुनन्दन शुधिष्ठरने इस प्रकार स्वते स्वाये द्वारवाले नगर-हस्तिनापुरमे प्रवेश किया । उस समयसन्दर वचनोंद्वारा उनकी स्वति की जा रही थी ॥४९॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वेणि राजधर्मातुकासनपर्वेणि युधिष्ठिरप्रवेशे सप्तिंत्रशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

रस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधमनिशासन पर्वमें गुविधिरका नगरश्रवेशविषयक सैतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ३७ ७० Bhar

## अष्टात्रिंशोऽध्यायः

नगर-प्रवेशके समय पुरवासियों तथा ब्राह्मणींद्वारा राजा युधिष्ठिरका सन्तर्क श्रीर उनपर आक्षेप करनेवाले चार्वाकका ब्राह्मणींद्वारा वध

वैशम्पायन उनाच

प्रवेशने तु पार्थांनां जनानां पुरवासिनाम् । दिदशूणां सहस्राणि समाजग्मः सहस्रशः॥ १॥

धैशस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! कुन्तीपुत्रींके हितनापुर्में प्रवेश करते समय उन्हे देखनेके लिये दस लाख

नगरनिवासी सडकींपर एकत्र हो गये॥ १॥

स पजमार्गः शुरुभे समछंद्वतचत्वरः। यथा चन्द्रोदये पजन, वर्धमानो महोद्धिः॥ २ ॥

राजन् । जैसे चन्द्रोदय होनेपर महासागर उमहने लगता है। उसी प्रकार जिसके चौराहे खून सजाये गये थे। वह राजमार्ग मनुष्पोंकी उमझती हुईं भीडसे बड़ी शोभा पा रहा या ॥ र ॥

गृहाणि राजमार्गेषु रत्नवन्ति महान्ति च । प्राकम्पन्तेव भारेण स्त्रीणां पूर्णानि भारत ॥ ३ ॥

भरतनन्दन ! सङ्कोंके आस-पार जो रत्नविभूषित विद्याल भवन थे, वे स्त्रियोंसे मरे होनेके कारण उनके भारी भारसे कॉपते हुए-से जान पडते थे !! ३ !!

ताः शनैरिव सबीडं प्रशरांसुर्युधिष्ठिरम् । भीमसेनार्जुनौ चैव मादीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ४ ॥

वे नारियों छजाती हुई-सी धीरे-धीरे युधिक्षिरे मीमछेन, अर्जुन तथा पाण्डुएज माद्रीकुमार नकुळ-सहदेवकी प्रजसा करने छ्याँ॥ ४॥

धन्या त्वमसि पाञ्चाछिया त्वं पुरुषसत्तमान् । उपतिष्ठसि कल्याणि महर्पानिव गौतमी ॥ ५ ॥ तव कर्माण्यमोघानि व्यत्तचर्या च भाविनि ।

वे बोर्ली—'कस्याणि! पाद्यालयानकुमारी! तुम धन्य हो। जो इन पाँच महान् पुरुषोंकी सेवामें उसी प्रकार उपस्थित रहती हो। जेते गौतमचंद्यमें उत्पन्न हुईं नटिलाअनेक महर्षियों-की सेवा करती है। माबिति! तुम्हारे सभी पुण्यकर्म अयोव हैं और समस्र बतन्वयां सफल है।॥ ५५ ॥ इति रुप्णां महाराज प्रशाशंद्यस्वदा स्त्रियः॥ ६॥ प्रशासावयनैस्तासां मिथाशायेंक्क भारत। प्रीतिजैश्च तदा शब्दैः पुरमासीत् समाकुरूम् ॥ ७ ॥

महाराज ! इस प्रकार उस समय सरो रिक्स हुए हुई मारी कृष्णाकी प्रकास करती थीं । मारत ! एक दूसरिक प्रति कहें जानेबाले उनके प्रशास-यनतें और प्रीतिजनित शब्दीते उस समय सारा नगर व्यास हो रहा था ॥ ६-७ ॥ समदीत्य यथायुक्तं राजमागं युधिष्ठिरः । अलंकुतं शोकमानसुपायाद् राजवेदम ह ॥ ८ ॥

राजन् । उत्त स्के राजाये शोभासम्पद्ध राजमार्गको ययो-चित रूपते लॉक्कर राजा शुविष्टिर राजमवनके समीप जा पहुँचे ॥ ८ ॥ ततः प्रकृतयः सर्वाः यौरा जानपद्मस्तदा ।

नगरवाधी और जनपदिनवासी मनुष्य इधर-उधरसे शाकर कार्नो-को ग्रुख देनेवाळी बार्ते कहने छगे— ॥ ९ ॥ दिख्या जयसि राजेन्द्र शत्रृङ्ख्युनिषृद्दन् । दिख्या राज्यं पुनः प्राप्तं धर्मेण च बलेन च ॥ १० ॥ शत्रुऔंका संहार करनेवाळे राजेन्द्र । बहे सौमाग्यकी

(श्रमुओंका संहार करनेवाले राजेन्द्र! बहे सौमान्यकी बात है कि आप विजयी हो रहे हैं। आपने धर्मके प्रभाव तथा वल्ले अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया—यह बहे हर्षका विषय है।। १०॥

भव नस्त्वं महाराज राजेह शरदां शतम्। प्रजाः पाल्य धर्मेण यथेन्द्रस्त्रिदिचं तथा॥११॥

भहाराज ! आप यैकड़ों वर्षोतक हमारे राजा बने रहे । जैवे इन्द्र स्वर्गलेकका पालन करते हैं, उदी प्रकार आप भी घर्मपूर्वक अपनी प्रजाको रक्षा करें? ॥ ११ ॥ एवं राजकुळद्वारि मङ्गळेरिभपूजितः। आद्यीवीदान द्विजैठकान् प्रतिगृह्य समन्ततः ॥१२ ॥ प्रविद्य भवनं राजा देवराजगृह्येतमम्। अद्याविजयसंयुक्तं रथात् प्रश्चाद्वातरत्॥१३॥

इस प्रकार राज्युलके द्वारपर माङ्गलिक द्रव्योद्वारा पूजित हो ब्राह्मणोंके दिये हुए आशीर्वाद सब ओरसे प्रहण करके राजा युधिष्ठिर देवराज इन्द्रके महलके समान राजमवनमें प्रविष्ट हुए, जो श्रद्धा और विजयसे सम्प्रज्ञया।वहाँ पहुँचकर वे रयसे नीचे उत्तरे ॥१२-१३॥ प्रविद्याभ्यन्तरं श्रीमान् दैवतान्यभिगम्य च।

प्रविद्याभ्यन्तरं श्रीमान् दैवतान्यभिगम्य च। पूजयामास रत्नैश्च गन्धमाल्यैश्च सर्वदाः॥ १४॥

राजमहलके भीतर प्रवेश करके श्रीमान् नरेशने कुरू-देवताओंका दर्शन किया और रकः चन्दन तथा माळा आदिसे सर्वेथा उनकी पूजाकी 11 १४ 11

निश्चकाम ततः श्रीमान् पुनरेव महायशाः। दद्शे ब्राह्मणांश्चैव सोऽभिरूपानवस्थितान्॥१५॥

इसके बाद महायशस्त्री श्रीमान् राजा युधिष्ठिर महल्ये बाहर निकले । वहाँ उन्हें बहुत-चे ब्राह्मण खड़े दिखायी दियेः जो हायमें मङ्गलद्रस्य लिये खड़े थे ॥ १५ ॥

स संवृतस्तदा विषेराशीर्वादविवश्लभिः। शुर्गुभे विमलश्चन्द्रस्तारागणवृत्ते यथा॥१६॥

जैसे तारोंसे चिरे हुए निर्मंड चन्द्रमानी शोमा होती है।
उसी प्रकार आशीर्वाद देनेकी इच्छावाले ब्राह्मणोंसे चिरे हुए
राजा युधिष्ठिरकी उस समय बढ़ी शोमा हो रही थी ॥ १६ ॥
तांस्तु में पूजयामास कौन्तेयो विधिवद् द्विजान् ।
धौम्यं गुरुं पुरस्कृत्य ज्येष्ठं पितरमेव च ॥ १७॥

कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने गुरु धीम्य तया ताक धृतराष्ट्रको सामे करके उन सभी ब्राह्मणीका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ सुमनोमोदके रत्नैहिंरण्येन च भूरिणा । गोभिर्वस्वैद्य राजेन्द्र विविधेश्व किमिच्छकैः ॥ १८॥

राजेन्द्र । इन्होंने फूळा भिटाई। रका बहुत से खुवर्ण गौओं। वक्षों तथा उनकी इच्छा पूछ-पूछ कर मॅगाये हुए नाना प्रकारके मनोवाञ्छित पदार्योद्वारा उन सबका ययोचित सक्कार किया ॥ १८॥

ततः पुण्याह्योषोऽभृद् दिवं स्तन्त्वेव भारत । सुद्धदां प्रीतिजननः पुण्यः श्रुतिसुजावहः॥१९॥

भारत ! इसके बाद पुण्याहवाचनका सम्मीर घोष होने लगा, जो आकाशको स्तव्यन्ता किये देता था । वह पवित्र शब्द कार्नोको सुख देनेवाला तथा सुद्धदीको प्रसन्नता प्रदान करनेवाला था ॥ १९॥

हंसवद् विदुषां राजन् द्विजानां तत्र भारती। शुश्रुवे वेदविदुषां पुष्कलार्थपदाक्षरा॥ २०॥

राजन् ! उस समय वेददेता विद्वान् ब्राह्मणीने हंसके समान हर्ष-गद्धद खरते जो प्रचुर अर्थः पद अक्षरींसे युक्त वाणी कही थीः वह वहाँ सबको स्यष्ट सुनावीदे रही थी ॥ २० ॥ ततो दुन्दुभिनिर्धांषः राङ्क्षानां च मनोरमः । जयं प्रवद्तां तत्र स्वनः प्रादुरमून्तुर ॥ २१ ॥ नरेश्वर ! तदनन्तर दुन्दुभियों और शङ्कोंकी मनोरम

घ्वति होने छगी, जय-जयकार करनेवालींका गम्भीर घोप वहाँ प्रकट होने लगा ॥ २१ ॥

निःद्यन्दे च स्थिते तत्र ततो विप्रजने पुनः । यजानं ब्राह्मणच्छदा चार्वाको यक्षसोऽद्रवीत्॥ २२॥

जब सब ब्राह्मण चुपचाप खड़े हो गये, तब ब्राह्मणहा वेष बनाकर आया हुआ चार्चाकनामक राक्षस राजा युधिटिरसे कुछ कहनेको उद्यत हुआ ॥ २२ ॥

तत्र दुर्योधनसमा भिक्षुरूपेण संवृतः। साक्षःशिक्षीत्रिदण्डीच घृष्टोविगतसाध्यसः॥ २३॥

वह दुर्योधनका भित्र या। उतने सन्यासी ब्राक्षणके वेपमें अपने असली रूपको क्रिपा रक्ता था। उतके हायमें अक्षमाला थी और मसकपर शिला। उतने त्रिदण्ड चारण कर रक्ला था। वह बहा ढीठ और निर्मय था।। २३॥ वृदः सर्वेस्तथा विष्ठेराशीर्वादिविवश्चिमः।

परःसहस्रै राजेन्द्र तपोनियससंबुतैः ॥ २४ ॥ स दुष्टः पापमाशंसुः पाण्डवानां महातमनाम् । अस्यापनीत् वान् निर्पान्यसम्बन्धाः प्रमीतिस्य ॥ २७ ॥

अनामन्त्र्येव तान् विप्रांस्तमुवाच महीपतिम् ॥ २५॥ राजेन्द्र ! तपस्या और नियममें छो रहनेवाछे और

आद्मीबीद देनेके इन्खुक उन तमस्त ब्राह्मणीते, जिनकी सख्या इचारसे भी अधिक थी, बिरा हुआ वह दुष्ट राक्षत महाला पाण्डवॉका विनाश चाहता था। उसने उन सन ब्राह्मणीते अनुमति लिये विना ही राजा युधिष्ठिरते कहा॥ २४-२५॥

चार्वाक उवाच

इमे प्राहुद्विज्ञाः सर्वे समारोज्य वद्यो मिय । चिन् भवन्तं कुनुपति झातिज्ञातिनमस्तु चै ॥ २६ ॥ किं तेन स्याद्धि कोन्तेय छन्तेमं झातिसंक्षयम् ।

कि तन स्थान्स कान्त्रय क्षत्रभ शालक्ष्यप्त । धातयित्वा गुरूर्विन मृतं श्रेयो न जीवितम् ॥ २७॥ चार्वोक वोळा—राजन्। य सब ब्राह्मण मुसपर अपनी

बात कहनेका भार रखकर मेरेद्वारा ही द्वामते कह रहे हैं—
'कुन्तीनन्दन ! दुम अपने माई-यन्धुओंका वब करनेवाले एक
बुष्ट राजा हो । दुम्हे फिककार है ! ऐसे पुरुषके जीवनते क्या
लाम ! इस प्रकार यह बन्धु-यान्धवोंका विनाध करके गुकलर्नीकी हत्या करवाकर तो दुम्हारा मर जाना ही अच्छा है।
जीवित रहना नहीं ।। २६-२७ ॥

इति ते वे द्विजाः अत्वा तस्य दुग्रस्य रक्षसः। विवयश्वकुकुगुरुवेव तस्य वाक्यप्रधरिताः॥ २८॥

वे ब्राह्मण उस दुष्ट राह्मसकी यह बात सुनकर उसके वचनोंसे तिरस्कृत हो व्यथित हो उठे और मन-ही-मन उसके कुश्चनकी निन्दा करने छगे 11 २८ 11

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे स च राजा युधिष्टरः। ब्रीहिताः परमोद्विग्नास्तूर्णीमासन् विशाम्पते॥ २९॥ प्रजानाय।इतके बाद वे समी ब्राह्मण तयाराजायुधिष्ठर अत्यन्त उद्विग्न और लिंजत हो गये । प्रतिवादके रूपमें उनके मुँहरो एक शब्द भी नहीं निकला। वे सभी कुछ देरतक चप रहे ॥ २९ ॥

युधाष्टर उवाच

प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणतस्याभियाचतः। प्रत्यासक्षव्यसनिनं न मां धिकर्तुमर्हथ॥ ३०॥

तत्पश्चात् राजा युधिष्ठिरने कहा--ब्राह्मणो ! मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करके विनीतमावसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आपलोग सुझपर प्रसन्न हों । इस समय मुझपर सन ओरसे बड़ी मारी विपत्ति आ गयी है। अतः आपलोग मुझे धिक्कार न दे॥ ३०॥

#### वैश्रम्पायन उवाच

ततो राजन् ब्राह्मणास्ते सर्व एव विशाम्पते। अचुर्नेतद् वचोऽसाकं श्रीरस्तु तव पार्थिव ॥ ३१ ॥

वैद्याम्पायनजी कहते है—राजन् । प्रजानाय ! उनकी यह बात सुनकर धर बाह्मण बोल उठे--- भहाराज ! यह हमारी बात नहीं कह रहा है। इस तो यह आशीर्वाद देते है कि 'आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे" ॥ ३१ ॥ जनस्वैव महात्मानस्ततस्तं शानचक्षुपा। वेदविष्टांसस्तपोभिविंमळीकृताः॥ ३२॥ घाह्यणा उन वेदवेत्ता ब्राह्मणॉका अन्तःकरण तपस्यासे निर्मल हो

गया था। उन महात्माओंने ज्ञानहष्टि उस राधसको पहचान लिया ॥ ३२ ॥

**द्यारा अनुः** 

एप दुर्योधनसञ्जा चार्वाको नाम राक्षसः।

इस प्रकार श्रीमहामारत ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्गानुशासनपर्वमें चार्वाकका वचविषयक अडतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

## एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः

वेशम्पायन उवाच ततस्तत्र तु राजानं तिष्टन्तं भ्रातृभिः सह । उवाच देवकीपुत्रः सर्वदर्शी जनाईनः॥१॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर सर्वदर्शी देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्णने वहाँ भाइयोसहित खड़े हुए राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ १ ॥

वासदेव उवाच

ब्राह्मणास्तात लोकेऽसिन्नर्चनीयाः सदा मम । पते भूमिचरा देवा वाग्विपाः सुप्रसादकाः॥ २॥

श्रीकृष्ण योले—सात । इस ससारमें ब्राह्मण मेरे लिये सदा ही पूजनीय हैं। ये पृथ्वीपर विचरनेवाले देवता हैं। कुपित होनेपर इनकी वाणीमें विषका-सा प्रमाव होता है। ये

तस्य चिकीर्षति ॥ ३३॥ परिवाजकरूपेण हितं वयं वृमो न धर्मातमन् व्येत् ते भयमीहराम्। उपतिष्ठत् करवाणं भवन्तं श्रातृभिः सह ॥ ३४ ॥

ब्राह्मण बोले-धर्मात्मन् । यह दुर्योधनका मित्र चार्नाक नामक राक्षस है। जो सन्यासीके रूपमें यहाँ आकर उसका हित करना चाहता है । हमलोग आपसे कुछ नहीं कहते हैं । आपका इस तरहका मय दूर हो जाना चाहिये। हमआशीर्वाद देते हैं कि माइयों सहित आपको कल्याणकी प्राप्ति हो गा २३-२४॥

#### वैशस्यायन उवाच

ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे हंकारैः कोधमूर्छिताः । निर्भरसीयन्तः श्राचयो निजन्तः पापराक्षसम् ॥ ३५ ॥

बैद्याम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर क्रोघरे आतर हुए उन सभी ग्रुद्धात्मा बाह्यणीने उसपापात्मा राध्यसको वहत फटकारा और अपने हुद्धारींसे उसे नष्ट कर दिया ॥ ३५ ॥

स पपात विनिर्देग्धस्तेजसा ब्रह्मवादिनाम् । महेन्द्राशनिनिर्देग्धः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ ३६ ॥

ब्रह्मबादी महात्माओंके तेजसे दंग्ध होकर वह राक्षस गिर पड़ा। मानी इन्द्रके वज़से जलकर कोई अहुरयुक्त बूझ धराशायी हो गया हो ॥ ३६ ॥

पुजिताश्च ययुर्विपा राजानम्भिनन्च तम्। राजा च हर्षमापेदे पाण्डवः ससुहज्जनः॥ ३०॥

तत्प्रसात् राजाद्वारा पृजित हुए वे ब्राह्मण उनका अभिनन्दन करके चले गये और पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने सहदोसहित बड़े हर्षको प्राप्त हए ॥ ३७॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि चार्चाकवधेऽष्टात्रिशोऽध्यायः॥ १४॥

> चार्वाकको प्राप्त हुए वर आदिका श्रीकृष्णद्वारा वर्णन सहज ही प्रसन्न होते और दूसरोंको भी प्रसन करते हैं॥२॥ पुरा इत्युगे राजंक्षार्वाको नाम राक्षसः।

तपस्तेपे महावाहो वदर्यो वहुवार्षिकम्॥ ३॥ राजन् ! महाबाहो ! पहले सत्ययुगकी बात है। चार्वाक राक्षसने बहुत वर्षीतक बदरिकाश्रममें तपस्या की ॥ ३॥

वरेण च्छन्यमानश्च ब्रह्मणा च पुनः पुनः। सर्वभूतेभ्यो वरवामास भारत॥ ४॥

मरतनन्दन ।जन ब्रह्माजीने उससे बारवार वर मॉगनेका अनुरोध किया। तब उसने यही वर माँगा कि मुझे किसी भी प्राणीसे भय न हो ॥ ४॥

द्विजावमानाद्न्यत्र प्रादाद् वरमनुत्तमम्। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददी तस्मै जगत्पतिः॥ ५॥

म० स० २---११, १३---

जगदीश्वर ब्रह्माजीने उसे यह प्रम उत्तम वर देते हुए कहा कि 'तुम्हें ब्राह्मणका अपमान करनेके विवा और कहीं किसीसे भय नहीं है' इस तरह उन्होंने उसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी ओरसे अभयदान दे दिया ॥ ५ ॥

स तु छन्धवरः पापो देवानमितविक्रमः। राक्षसस्तापयामास तीवकर्मा महावछः॥६॥

वर पाकर वह अभित पराक्रमी महाबळी और दुःसह कर्म करनेवाळा पापात्मा राक्षस देवताओंको संताप देने छ्या ॥ ततो देवाः समेताथ्य ब्रह्माणमिदमञ्जवन् । वधाय रक्षसस्तस्य वळविष्रकृतास्तदा ॥ ७ ॥

त्य उसके वलते तिरस्कृत हुए सब देवताओंने एकत्र हो ब्रह्माजीये उसके वषके लिये प्रार्थना की ॥ ७ ॥ तानुवाच ततो देवो विहितस्तत्र वै मया। यथास्य भविता मृत्युरचिरेणेति भारत ॥ ८ ॥

भरतनन्दन ! तब ब्रह्माजीने देवताओं छे कहा—भैंने ऐसा विधान कर दिया है। जिससे शीघ्र ही उस राज्यसकी मृत्यु हो जायगी ॥ ८ ॥

राजा दुर्योधनो नाम सखास्य भविता नृषु। तस्य स्नेदावबद्धोऽसौ ब्राह्मणानवर्मस्यते ॥ ९ ॥

भनुष्योमें राजा दुर्योधन उसका मित्र होगा और उसीके

स्तेहते वें धकर वह राक्षस श्रहाणींका अपमान कर वैठेगा ॥ तज्जैनं रुपिता विप्रा विप्रकारप्रधर्षिताः । धक्ष्यन्ति वाग्वञाः पापं ततो नाशं गमिष्यति ॥ १०॥

'उसके विरुद्धान्तरणवे तिरस्कृत हो रोपमें भरे हुए वाक्गिकिये सम्पन्न ब्राह्मण वहीं उस पापीको जलादेंगे, इससे उसका नाश हो जायगा? || १० ||

स एष निहतः दोते ब्रह्मदण्डेन राक्षसः। सार्वाको नुपतिश्रेष्ठ मा शुसो भरतर्षभ ॥११॥

त्रपत्रेष्ठ ! मरतभूषण ! अब आप शोक न करें । यह वही राक्षस चार्वोक ब्रह्मदण्डसे मारा जाकर पृथ्वीपर पड़ा है॥ हतास्ते क्षत्रधर्मेण क्षातयस्तव पार्थिव । स्वर्गतास्त्र महात्मानो वीराः क्षत्रियपुङ्गवाः॥ १२॥

राजन् ! आपने क्षत्रियधर्मके अनुसार भाई-नम्धुनीका वध किया है। वे महामनस्त्री क्षत्रियक्षिरोमणि बीर स्वर्गलोकमें चले गये हैं ॥ १२॥

स त्वमातिष्ठ कार्याण मा तेऽभूद् ग्टानिरच्युत। श्रम् जिल्ले प्रजा एक्ष द्विजांश्च परिपूजय॥ १३॥ अच्युत । अव आप अपने कर्तव्यका पाटन करें। आपके मनमें ग्टानि न हो। आप शत्रुओको मारिये, प्रजाकी रक्षा कीविये और माहाणींका आदर-सकार करते रहिये॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि चार्वाकवरदानादिकथने एकोनचरवारिशोऽध्यायः॥ १९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपत्रके अन्तर्गत राजधर्मानुशास्तपर्वमं चार्वाकको प्राप्त हुए बरदान आदिका वर्णनिविचयक उनतास्त्रीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २२ ॥

## चत्वा(रंशोऽध्यायः युधिष्ठरका राज्यामिषेक

वैशम्पायन उवाच

ततः कुन्तीस्रतो राजा गतमन्युर्गतज्वरः। काञ्चने प्राङ् मुखो दृष्टो न्यर्शादत् परमासने ॥ १ ॥

वैश्वासपायमञ्जी कहते हैं जनमेनय ! तदनन्तर कुन्तीपुत्र राजा ग्रुभिष्ठिर खेद और चिन्ताचे रहित हो पूर्वकी ओर मुँह करके प्रसन्ततापूर्वक सुवर्णके सुन्दर विद्यसनगर विराजमान हुए !! १ !!

तमेवाभिमुखो पीठे प्रदीप्ते काञ्चने ह्युमे । सात्यिकवासुरेवश्च निषीदतुर्रोदमौ॥ २॥

तत्मश्चात् श्रमुओंका दमन करनेवाछे सात्यिक और भगवान् श्रीकृष्ण सोनेके जगमगति हुए सुन्दर आसनपर उन्होंकी ओर मुँह करके बैठे ॥ २ ॥

मध्ये कृत्वा तु राजानं भीमसेनार्जुनाबुभौ । निषीदतुर्महात्मानौ ऋष्णयोर्मणिपीठयोः॥३॥

राजा युधिष्ठिरको बीचमें करके महामनस्वी भीमसेन और अर्जुन दो मणिमय मनोहर पीठोंपर विराजमान हुए ॥ ३ ॥ दान्ते सिंहासने छुन्ने जाम्बूनद्विभूषिते।
पृथापि सहदेवेन सहास्ते नकुछेन च ॥ ४॥
एक ओर हायी रांतके वने हुए खर्शविभूषित छुभै
ढिंहासनपर नकुछ और सहदेवके साथ माता कुन्ती भी
बैठ गयी॥ ४॥

सुधर्मा विदुरो धौम्यो धृतराष्ट्रश्च कौरवः। निषेदुर्ज्वलनाकारेष्वासनेषु पृथक् पृथक्॥ ५॥

इसी प्रकार सुधर्माः विदुरः घौम्य और कुरुराज धृतः राष्ट्र अग्निके समान तेजस्त्री पृथक् पृथक् सिंहावनीयर

विराजमान हुए॥ ५ ॥ युयुत्सुः संजयद्वेव गान्धारी च यदाखिनी । अनुगो यतो राजा ततः सर्वे समाविदान् ॥ ६

धृतराष्ट्रो यतो राजा ततः सर्वे समाविशन् ॥ ६ ॥ युगुत्सु, सजय और यशस्त्रिनी गान्धारी-चे स्व लेग

उघर ही बैठे, जिस ओर राजा घृतराष्ट्र ये ॥ ६ ॥ तत्रोपविद्योधमीत्मा इवेताः सुमनसोऽस्पृशत्। स्वस्तिकानक्षतान् भूमि सुवर्णे रजतं मणिम् ॥ ७ ॥ धर्मातमा राजा ग्रुधिष्ठरने सिंहासनपर नैठकर बनेत पुष्पः स्वस्तिकः अक्षतः भूमिः सुवर्णः रजत एवं मणिका स्पर्धं किया।। ततः प्रकृतयः सर्वोः पुरस्कृत्य पुरोहितस्। दृदशुर्धर्मराजानमादाय बहुमङ्गळम्॥ ८॥

इसके बाद सन्त्री, तेनापित आदि सभी प्रकृतियाँने पुरोहितको आगे करके बहुत सी पाङ्गिक सामग्री साथ लिये धर्मराज ग्रुधिष्ठरका दर्शन किया ॥ ८ ॥

ष्मराज द्वाषाहरका दशन क्या ॥ ८ ॥
पृथिवीं च सुवर्णं च रज्ञाति विविधानि च ।
आभिषेवतिकं भाण्डं सर्वतमभारसम्ब्रुतम् ॥ ९ ॥
काञ्चनोदुम्बरास्तव राजताः पृथिवीमयाः ।
पूर्णकुम्भाः सुमनसो लाजा वहींपि गोरसम् ॥ १० ॥
हामीपिप्रलपालाशसमिधो मधुसपिपी ।
सुव औदुम्बरः शङ्कस्तथा हेमविमूिततः ॥ ११ ॥

मिट्टी, सुवर्णं, तरहन्तरहके रत्न, राज्याभिषेककी सामग्रीः
सव प्रकारके आवश्यक सामानः सोनेः चाँदीः ताँव और मिट्टीके बने हुए जलपूर्णं कल्काः फूलः, लाजा ( खीलः )ः कुसाः
गोरसः वामीः पीपल और पलाचकी समिवार्षः मधः पृतः
गुल्रकी लक्कीका सुवा तथा स्वर्णंजिटत शक्क---ये सव
बस्तुष्ट् वे संबद्ध करके लाये थे ॥ ९-११ ॥
दाशार्द्धेणास्यनुझातस्तन सोम्प्यः पुरोहितः ।
प्रागुद्धम्प्रयां वेदीं लक्ष्मणेनीपिलिक्य सा ॥ १२ ॥
व्याद्यवर्मोत्तरे शुक्के स्वैतीभद्द आपने ।
इत्याद्यवर्मोत्तरे शुक्के स्वैतीभद्द आपने ।
इत्याद्यवर्मात्तरे शुक्के स्वैतीभद्द आपने ।
इत्याद्यवर्मात्तरे ।
इत्याद्यसम्पतिष्टिं ॥ १३ ॥

मगवान् बीकृष्णकी आजारे पुरोहित चीम्बजीने एक वेदी बनायी जो पूर्व और उत्तर दिवाको ओर नीची थी। उसे गोवस्ते छीपकर छुवाके द्वारा उसपर रेखा की। इस प्रकार वेदीका संस्कार करके सर्वतोगद्र नामक एक चौकी-पर वाचम्बर एव देवेत वल विछाकर उसके ऊपर महालग शुधिष्ठर तथा दुपद्धमारी कृष्णाको विठाया। उस चौकीके पाये और वैठनेके आधार बहुत मजबूत थे। सुवर्णकाटित होनेके कारण वह आसन प्रज्वित अनिके समान प्रकाशित हो रहा था। बुद्धिमान् पुरोहितने वेदीपर अनिको स्थापित करके उसमें विधि और मन्त्रके साथ आहुति दी॥ १२-१४॥ तत उत्थाय दाहाहर्षः शङ्कमादाय पूजितम्। अभयिश्चत् पृति पृष्टव्याः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्॥ १५॥ धृतराष्ट्रस्थ राजिंः सर्वाः प्रकृतयस्तथा।

तत्पश्चात् दशार्ह्ववद्यी श्रीकृष्णते उठकर जिसकी पूजा की गयी थी। वह पाञ्चनन्य शङ्ख हायमें छे उसके लख्ते पृथ्वीपति कुन्तीपुत्र शुधिष्ठरका अभिषेक किया । फिर राजा पृतराष्ट्र तथा प्रकृतिवर्गके अन्य सथ खोगोंने भी अभिषेकका कार्य सम्पन्न किया ॥ १५३ ॥

अनुद्यातोऽघ कृष्णेन भ्रातृभिः सह पाण्डवः॥ १६॥ पाञ्चजन्याभिषिकश्च राजामृतमुखोऽभवत् ।

श्रीकृष्णकी आज्ञाचे पाञ्चजन्य शङ्खद्वारा अनिषेक हो जानेपर भाहबाँबिहित राजा सुविधिरका सुख इतना सुन्दर दिलायी देने लगा, मानो नेत्रोंचे अमृतकी वर्षा कर रहा हो ॥ १६५ ॥

ततोऽनुवादयामासुः पणवानकदुन्दुभीन् ॥ १७ ॥ धर्मराजोऽपि तत् सर्चे प्रतिज्ञष्राह धर्मतः ।

तदनन्तर वहाँ बाजा बजानेवाले खोग पणवा आनक तथा दुन्दुभिकी ध्वनि करने लगे । धर्मराज बुधिष्ठरने भी धर्मा-नुसार वह सारा खागत-सत्कार खीकार किया ॥ १७६ ॥ पूज्यामास तांध्वापि विधिवद् भूरिवृक्षिणः ॥ १८ ॥ ततो निष्कसहस्रोण ब्राह्मणान्स्वस्ति वान्वयन् । वेदाध्ययनसम्पन्नान् धृतिशीलसमन्वितान् ॥ १९ ॥

बहुत दक्षिणा देनेवाले राजा युधिष्ठिरने वेदाध्ययनसे सम्पन्न तथा वैर्घ और भीलसे संयुक्त बाह्मणोंद्वारा स्वस्ति-बाचन कराकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और उन्हे एक हजार अवर्षियाँ दान की ॥ १८-१९ ॥

ते प्रीता ब्राह्मणा राजन् खस्त्यूचुर्जयमेव च । हंसा इव च नर्दन्तः प्रज्ञासुर्युधिष्ठिरम् ॥ २० ॥

राजन् । इस्ते प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणोंने उनके करवाणका आशीर्वाद् दिया और जय-जयकार की । वे सभी ब्राह्मण ईसके समान गम्भीर स्वरमें बोलते हुए राजा शुधिष्ठर-की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे—11 २० ॥

युधिष्ठिर महावाहो दिएखा जयसि पाण्डच । दिएखा खधर्मे प्रातोऽसि विकमेण महायुते ॥ २१ ॥

्पाण्हनन्दन सहाबाहु युधिष्ठिर ! तुरहारी विजय हुई। यह यद्दे भाग्यकी वात है । सहातेजस्ती नरेश ! तमने पराक्रमले अपना धर्मानुकूल राज्य प्राप्त कर लिया। यह भी सौमाग्यका ही सूचक है ॥ २१ ॥

दिएथा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनळ पाण्डवः। त्वं चावि कुराळी राजन् माद्रीपुत्री च पाण्डवी ॥ २२ ॥ मुका वीरक्षयात् तसात् संग्रामाद् विजितद्विषः। क्षिममुक्तरकार्योणि कुरु सर्वाणि भारत ॥ २३ ॥

भागदीवचारी अर्जुन, पाण्डुपुत्र भीमधेन, तुम और माद्रीपुत्र पाण्डुसुमार नकुल-सहदेव---थे सभी शत्रुऔंपर विजय पाकर इस वीरविनाशक सग्रामसे कुशस्त्रपूर्वक बन्द गये, इसे भी महान् सौमाग्यकी ही बात समझनी चाहिये। भारत! अत्र आयो जो कार्य करने हैं, जन सबको शीघ पूर्व कीजिये!!! २२-२३!

ततः प्रत्यचिंतः सङ्गिर्धर्मराजो युधिष्ठिरः।

प्रतिपेदें महद् राज्यं सुद्धिः सह भारत ॥ २४ ॥ युधिष्ठिरका पुनः सकार किया । फिर उन्होंने सुद्धरीके साथ भरतनन्दन ! तत्पश्चात् समागत सज्जनीने धर्मराज अपने विद्याल ग्रन्थका भार हार्योमे के किया ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिवपर्वणि राजधर्मोसुद्यासनपर्वणि युधिष्ठिराभिषेके चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीमहानारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुज्ञासनपर्वमें युषिष्ठिरकाराज्यामिकेविवयक चालीसर्वो अध्याय परा हुआ॥ ४० ॥

## एकचत्वारिंशोऽध्यायः

राजा युधिष्ठिरका प्रतराष्ट्रके अधीन रहकर राज्यकी व्यवस्थाके लिये माइयों तथा अन्य लोगोंको विभिन्न कार्योंपर नियक्त करना

वैशम्पायन उवाच

प्रकृतीनां च तद् वाक्यं देशकालोपबृंहितम्। श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा चोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥

वैद्यास्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! मन्त्रीः प्रजा आदिके उच देशकालीचित वचनको सुनकर राजा सुविधिरने उसका उत्तर देते हुए कहा--।। १॥ धन्याः पाण्डुसुता नूनं येषां ब्राह्मणपुङ्गवाः।

सध्यान् घाप्यथवातथ्यान् गुणानाहुः समायताः ॥ २ ॥

गिश्चय ही हम सभी पाण्डव धन्य हैं, जिनके गुणोका
बखान यहाँ पधारे हुए सभी बाहाण कर रहे हैं। इसमे
बाह्यवमे वे गुण हों या न हों, आपछोग हमें गुणबात्

बता रहे हैं।। २॥

अनुत्राह्या वर्यं नूनं भवतामिति मेमितिः। यदेवं गुणसम्पन्नानसान् बूथं विमत्सराः॥ ३ ॥

्हमारा विश्वास है कि आपलोग निश्चय ही हमें अपने अनुग्रहका पात्र समझते हैं, तमी तो हैंग्यों और दोष छोडकर हमें हस प्रकार गुणसम्पन्त बता रहे हैं ॥ ३ ॥ धृतराष्ट्रो महाराजः पिता में दैवतं परम् । शासनेऽस्य प्रिये चैव स्थेयं मत्त्रियकाङ्किभिः॥ ४ ॥

भहाराज चुतराष्ट्र मेरे पिता ( ताज ) और श्रेष्ठ देवता हैं । जो लंग मेरा प्रिय करना चाहते हों, उन्हें बदा उनकी आज्ञाके पालन तथा दित-सावनमें लगे रहना चाहिये ॥४॥ एतद्यें हि जीवामि छत्वा झातिवर्ध महत्त् । अस्य ग्रुश्रूषणं कार्यं मया नित्यमतन्द्रिणा ॥ ५ ॥

(अपने माई-बन्धुलीका इतना बढ़ा चंद्वर करके मैं इन्हीं महाराजके लिये जी रहा हूँ । धुरो नित्य-निरन्तर आलस्य छोड़कर इनकी चेवा-धुश्रुवामें संलग्न रहना है ॥ ५ ॥ यदि चाह्मनुप्राह्यो भवतां सुहृदां तथा । धृतराष्ट्रे यथापूर्वे चुक्तिं चितितुमहैय ॥ ६ ॥

्यदि आप सब सुद्धदोंका सुझपर ब्यनुग्रह हो तो आप-होग महाराज धृतराष्ट्रके प्रति वैद्या ही मान और वर्तांव बनाये रक्कें, जैसा पहले रखते थे ॥ ६ ॥ एच नाथो हि जगतो भवतां च मया सह । अस्यैव पृथिवी फुत्स्ना पाण्डवाः सबै एव च ॥ ७ ॥ एतन्मनसि कर्तंव्यं भवद्भिर्वचनं मम । भ्ये ही सम्पूर्ण जगत्के, आपकोगोंके और मेरे भी खासी हैं। यह छारी पृथ्वी और ये समस्त पाण्डव इन्हींके अधिकार-में हैं। आप सब छोग मेरी इस प्रार्थनाको अपने हृदयमे स्थान हैं? ॥ ७%॥

अनुक्षाप्याथ तान् राजा यथेष्टं गम्यतामिति ॥ ८ ॥ पौरजानपदान् सर्वान् निस्तृत्य कुरुनन्दनः । यौचराज्येन कौन्तेयं भीमसेनमयोजयत् ॥ ९ ॥

इसके बाद राजा युधिष्ठिरने नगर और जनपरके निवा-रिवोंको यह जाजा दी कि आपळोग इच्छानुवार अपने-अपने खानको पघारें। इस प्रकार उन सबको विदा करके कुर-नन्दन युधिष्ठिरने कुन्तीकुमार मीमसेनको युवरानके पद्दरर प्रतिष्ठित किया।। ८-९ ॥

मन्त्रे च तिश्चये चैव षाड्गुण्यस्य च चिन्तने। विदुरं बुद्धिसम्पन्नं प्रीतिमान् स समादिशत् ॥ १० ॥

फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्ताके साथ बुद्धिमान् विदुर्सीको सैन्त्रणा, कर्तव्यतिश्रय तथा छहाँ गुणोंके चिन्तनके कार्यमें नियुक्त किया ॥ १० ॥

क्रवाकृतपरिकाने तथाऽऽयव्ययचिन्तने । संजयं योजयामास चृद्धं सर्वगुणेर्युतम् ॥ ११ ॥

कीन-स्नाकार्य हुआ और कीन-सा नहीं हुआ। इसकी बॉन करने तथा आय और व्ययपर विचार करनेके कार्यमें उन्होंने सर्वगुणसम्पन्न वयोद्ध संजयको स्माया ॥ ११ ॥ बक्रस्य परिमाणे च भक्तचेतनयोक्तया । बक्रस्य व्यविदाद राजा कर्मणां चान्ववेक्षणे ॥ १२ ॥

सेनाकी यणना करना। उसे मोजन और वेतन देना तथा उसके कामकी देखनाळ करना—इन सर कार्योका भार राजा युधिष्ठिरने नकुकको सौंप दिया ॥ १२॥

परचक्रोपरोघे च दुष्टानां जावमदेने । युविश्विरो महाराज फाल्युनं व्यादिदेश ह ॥ १३॥ महाराज ! अनुऑके देशपर चहाई करने और दुष्टींका दमन करनेके कार्यमें प्रधिष्ठरने अर्थुनको नियुक्त किया॥१३॥

१. राज-काजके सम्बन्धमें ग्रप्त सलाह देना-- मन्त्रणा है।

२, सन्ति, विज्ञह, यात्र, आसन, हैपीभाव तथा समाध्य---ये छः राजाके वीतिसम्बन्धी गुण हैं ! द्विजानां देवकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव ह । धौम्यं पुरोधसां श्रेष्ठं नित्यमेव समादिशत् ॥ १८॥

ब्राह्मणों और देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाटे कार्योपर तथा अन्यान्य ब्राह्मणोचित कर्तव्योपर सदाके ख्रिये पुरोहितोंमें श्रेष्ठ चौम्यजीकी नियुक्ति की गयी ॥ १४ ॥

सहदेवं समीपस्थं नित्यमेव समादिशत्। तेन गोप्यो हि नृपतिः सर्वावस्थो विशाम्पते ॥ १५ ॥

प्रजानाय | बहुदेवको राजा युधिष्ठिरने सदा ही अपने पास रहनेका आदेश दिया । उन्हें सभी अवस्थाओंमे राजाकी रक्षाका काम सीपा गया था ॥ १५ ॥

यान् यानमस्यद् योग्यांख्य येषु येष्विह कर्मसु । तांस्तांस्तेष्वेष युयुजे प्रीयमाणो महीपतिः ॥ १६ ॥

प्रसन्त हुए सहाराज श्रुधिष्ठिरने जिन-जिन छोर्गोको जिन-जिन कार्योके शोग्य समझाः उन-उनको उन्हीं-उन्हीं कार्यो-पर नियुक्त किया ॥ १६॥ विदुरं संजयं चैव युयुःसुं च महामतिम् । अन्नवीत् परवीरम्भे धर्मातमा धर्मवत्सलः ॥१७॥ उत्थायोत्याय तत् कार्यमस्य राज्ञः पितुर्मम । सर्वे भवद्भिः कर्तव्यमप्रमत्तैर्यथायथम् ॥१८॥

तत्मक्षात् शत्रुवीरोंकासहार करनेवाले धर्मवस्तल धर्मात्मा युधिष्ठरने विदुर, संजय तथा परम द्विद्धमान् युशुन्तुले कहा— आपलोगोंको सदा सावधान रहकर प्रतिदिन उठ-उठकर मेरे ताक महाराज भृतराष्ट्रको सेवाका सारा आवश्यक कार्य ययोचितरूपरे सम्पन्न करना चाहिये ॥ १७-१८॥

पौरजानपदानां च यानि कार्याणि सर्वशः। राजानं समनुहाप्य तानि कर्माणि भागशः॥१९॥

्पुरवारियों और जनपरनिवारियोंके भी जो-जो कार्य हों, उन्हें इन्हीं महाराजकी आज्ञा छेकर पृथक् पृथक् पूर्ण करना चाहिये' ॥ १९॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि भीमादिकमीनियोगे पृक्षचरवारिशोऽप्यायः ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वकं अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें भीमसेन आदिकी भिन्न-भिन्न कार्योगे नियुक्तिविषयक इस्ताहीसर्वो अध्याव पुरा हुआ ॥ ४१ ॥

## द्विचत्वारिंशोऽध्यायः

राजा युधिष्टिर तथा धतराष्ट्रका युद्धमें मारे गये सगे-सम्बन्धियों तथा अन्य राजाओंके लिये श्राद्धकर्म करना

नैमध्ययन जवाच सत्तो गुधिष्ठिरो राजा जातीनाँ ये दता गुधि । श्राद्धानि कारयामास तेषां पृथगुदारधीः ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं— राजन् । तदनन्तर उदारवृद्धि राजा शुधिष्ठरने जातिः माई और कुडुम्बीजर्नेमेंने जो
लोग शुद्धमें मारे गये थेः उन धवके अलग अलग आद्ध करवाये।।
धृतराष्ट्रो वृद्धौ राजा पुत्राणामीध्वेदिहकम् ।
सर्वकामगुणोपेतमन्तं गाध्य धनानि च ॥ २ ॥
रक्षानि च विचित्राणि महार्डाणि महारकाः।

महायशस्त्री राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंके श्राद्धमें समस्त कमनीय गुणींसे युक्त अन्त, गो, घन और बहुमूस्य विचित्र रत्न प्रदान किये ॥ २६ ॥

युधिष्ठिरस्तु द्रोणस्य कर्णस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ धृष्टबुद्धाभिमन्युभ्यां हैडिम्बस्य च रक्षसः । विराटप्रभृतीनां च सुहदासुपकारिणाम् ॥ ७ ॥ द्वपदद्रोपदेयानां द्रौपद्या सहितो हृदौ ।

खुधिष्ठरने द्रौगदीको साथ लेकर आचार्य द्रोणः महामना कर्णः भृष्टचुम्नः अभिमन्युः सस्त घटोत्कचः विराट आदि उपकारी सुद्धद्रः सुपद तथा द्रौपदीकुमारीका श्राद्ध किया १-४५ ब्राह्मणानां सहस्राणि पृथ्योकैकमुद्दिश्चन् ॥ ५ ॥ धने रत्नैश्च गोभिश्च चल्लेश्च समत्तर्पयत् । उन्होंने प्रत्येकके उद्देश्यते इनारों ब्राह्मणीको अलग-अलग धनः रत्नः गौ और वज्ज देकर संतुष्ट किया ॥ ५५ ॥ ये चान्ये पृथिवीपाला येषां नास्ति सुदृद्धातः ॥ ६ ॥ उद्दिश्योद्दिय तेषां च चके राजीध्वेदिहकम् ।

इनके िवा जो दूसरे भूपाल थे, जिनके मुद्धद् या सम्बन्धी जीवित नहीं थे, उन सबके उद्देश्यसे राजा युधिष्ठिर-ने श्राद्ध-कर्म किया ॥ ६३ ॥ सभाः प्रपाश्च विविधास्तटाकानि च पाण्डसः ॥ ७ ॥

सुद्धदां कारयामास सर्वेषामौध्वेदेहिकस्। साथ ही उनके निभित्त पाण्डुपुत्र शुधिक्षरने धर्मशालार्यः। प्याऊ घर और पोखरे बनवाये। इस प्रकार उन्होंने सभी सुद्धरोंके आद कर्म सम्पन्न कराये॥ ७५॥ स तेषामनुष्पो भूत्वा गत्वा ळोकेष्ववाच्यताम्॥ ८॥

कृतकृत्योऽभवद् राजा प्रजा धर्मण पाळवन् । उन सबके ऋणरे प्रक्त हो वे लेकमें किसीकी निन्दा या

आक्षेपके पात्र नहीं रह गये। राजा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक प्रजा-का पालन करते हुए कृतकृत्यताकाशनुमन करने लगे ॥८३॥ धृतराष्ट्रं यथापूर्वे गान्धारीं विदुरं तथा ॥ ९ ॥ सर्वोश्चकौरवान् मान्यान् भृत्यांश्च समपूजयत्।

धृतराष्ट्रः गान्धारीः बिदुर तया अन्य आदरणीय कौरवाँ-द्मी वे पहलेकी ही मॉति सेवा करते और सत्यजनींका मी आदर-सत्कार करते थे ॥ ९३॥ ४५२६

याश्च तत्र स्त्रियः काश्चिद्धतवीरा हतात्मज्ञाः ॥ १० ॥ सर्वोस्ताः कौरवो राजा सम्पूज्यापाळयद् घृणी ।

वहाँ जो कोई भी ख़ियाँ थीं, जितके पति और पुत्र मारे गये थे, उन सबका ऋपाछ कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर-के साथ पालन-पोषण करते थे ॥ १०६ ॥

दीनान्धरूपणानां च गृहाच्छादनभोजनैः॥११॥ आनृशंस्यपरो राजा चकारानुग्रहं प्रभुः। दीन, दुखियाँ और अन्धें के छिये घर एव भोजन-बस्तर्क व्यवस्था करके सबके प्रति कोमछताका वर्तांव करनेवाले सामर्थ्यद्याळी राजा युधिष्ठिर उनपर बढ़ी छपा रखते थे ॥११३॥ स्व विजित्य महीं छत्स्नामानुण्यं प्राप्य वैरिषु । निःसपरनः सुखी राजा विजहार युधिष्ठिरः ॥१२॥

इस सारी पृथ्वीको जीतकर शत्रुओंसे उन्हण हो शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर सुखपूर्वक विहार करने लगे॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि श्राद्धित्रपायां द्विच्यारिशोऽध्यायः॥ ४२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमे श्राद्धकर्मविषयक वयालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

युधिष्ठिरद्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति

वैशम्पायन जवाच

अभिविक्तो महाप्राक्षो राज्यं प्राप्य युधिष्ठिरः । दाज्ञाहं पुण्डरीकाक्षमुवाच प्राञ्जलिः ग्रुचिः ॥ १ ॥

वैद्याग्यायनती कहते हैं—राज्य । राज्याभिषेकके पश्चात् राज्य पाकर परम बुद्धिमान् युधिष्ठिरने पवित्रमावर्षे हाथ जोड़कर कमलनयन दशाईवशी श्रीकृष्णते कहा—॥१॥ तव कृष्ण प्रसादेन नयेन च बलेन च । वुद्ध्या च यदुशार्ट्सल तथा विक्रमणेन च ॥ २ ॥ पुनः प्राप्तमिदं राज्यं पित्यैतामहं मया । नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनः पुनर्रिदम ॥ ३ ॥

्यदुसिंह श्रीकृष्ण । आपकी ही हुपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रमले मुझे पुनः अपने बाप दार्दोका यह राज्य प्राप्त हुआ है। शतुओंका दमन करनेवाले कमलनयन । आपको बारवार नमस्कार है।। २-३।।

त्वामेकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम् । नामभिस्त्वां चहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः ॥ ४ ॥

'अपने मन और इन्द्रिगोंको चंयममें रखनेवाले दिज एकमात्र आपको ही अन्तर्यामी पुरुष एवं उपायना करनेवाले मक्तोंका प्रतिपालक बताते हैं। साथ ही वे नाना प्रकारके भामोंद्वारा आपकी स्तुति करते हैं॥ ४॥

विश्वकर्मन् नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन् विश्वसम्भव । विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैक्कण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥

,यह सम्पूर्ण विदब आपकी ठीलामयी सृष्टि है। आप इस विश्वके आत्मा हैं। आपहींते इस जगत्की उत्पत्ति हुई है। आप ही ज्यापक होनेके कारण 'विष्णु', विजयीहोनेसे 'जिष्णु', दुःख और पाप हर जेनेसे 'हरि', जपनी ओरआकृष्ट करनेके कारण 'कुण्य', विकुण्ठ धामके अधिपति होनेसे 'वैकुण्ठ' तया सर-अक्षर पुरुषसे उत्तम होनेके कारण 'पुरुषोत्तम' कहळाते हैं। आपको नमस्कार है॥ ५॥

अदित्याः सप्तधा त्वं तु पुराणो गर्मतां गतः । पृश्चिगर्मस्त्वमेवैकस्त्रियुगं त्वां वदन्त्यपि ॥ ६ ॥

'आप पुराणपुरुष प्रमानमाने ही बात प्रकारते अदिविके गर्भमें अवतार लिया है। आप ही प्रदिनमर्भके नामवे प्रसिद्ध हैं। विद्वान्लोग तीनों युगोमें प्रकट होनेके कारण आपको (श्रियुग' कहते हैं। ६।।

शुचिश्रवा हषीकेशो घृतार्चिर्हेस उच्यते। त्रिचक्षुः शम्भुरेकस्त्वं विभुदामोदरोऽपि च॥ ७॥

'आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप सम्पूर्ण इन्द्रियंकि प्रेरक हैं। घृत ही जिसकी च्वाला है, वह यशपुरुष आप ही हैं। आप ही इस ( विद्युद्ध परमात्मा ) कहे जाते हैं। त्रिनेत्र धारी भगवान् राष्ट्रर और आप एक ही हैं। आप सर्वद्वापी होनेके साथ ही दामोदर (यगोदा मैयाके द्वारा त्रॅब जाने-वाल नटवरनागर ) भी है।। ७।।

वराहोऽग्निर्वृहङ्गानुर्वृषभस्ताक्ष्यंळक्षणः । अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुकमः॥ ८॥ वराहः अग्निः बहुद्गानु (सूर्यः)ः वृपम (धर्मः)ः

गरुडध्वजः अनीकलाइ (शनुषेनाका वेग सह सक्तेवाले)। पुरुष (अन्तर्यामी)। शिपिविष्ट (सबके शरीरमें आत्मारूपवे प्रविष्ट) और उरुक्रम (वामन)—ये सभी आपके ही नाम और रूप हैं।। ८।।

वरिष्ठ उप्रसेनानीः सत्यो वाजसनिर्गृहः। अच्युतदृच्यावनोऽरीणां संस्कृतोविकृतिर्वृवः॥ ९ ॥

्सवते श्रेष्ठ, भयंकर सेनापति, सत्यत्वरूप, अन्नदातात्तपा स्वासी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं कभी युद्धसे विचलित न होकर शत्रुऑको पीछे हटा देते है। संस्कार सम्पन्न द्विज और सस्कारश्चन्य वर्णतंकर भीआपके ही स्वस्थ है। आप कामनाऑकी वर्षा करनेवाले हुप ( धर्म ) है॥९॥

क्रष्णधर्मस्त्वमेवादिवृषद्भों वृपाकिषः । सिन्धुविधर्मिखिककुप् त्रिधामा जिदिवाङ्ग्युतः ॥ १०॥ 'कृष्णघर्मे ( यज्ञस्वरुप ) और सबके आदिकारण आप

्कृष्णघम ( यहस्वर्ष ) भार प्रमानिक स्त्रेवाले ) और ही हैं । वृषदर्भ ( इन्द्रके दर्पका दलन करनेवाले ) और वृष्णकपि (हरिहर) भी आप ही हैं । आप ही पिन्युं (महुन्न); विधर्म (निर्गुण परमात्मा), त्रिककुप् ( अपर-नीचे और मध्य--ये तीन दिशाएँ), त्रिधामा (सूर्य) चन्द्र और अम्न-ये त्रिविध तेज ) तथा वैकुण्ठधामसं नीचे अवतीर्ण होनेवाले 비불 || **१०**||

सम्राड् विराट् स्वराट् चैव सुरराजो भवोङ्गवः। विभूभेरितभूः कृष्णः कृष्णवत्मी त्वमेव च ॥ ११ ॥

'आप सम्राट्) विराट्) स्वराट् और देवराज इन्द्र हैं । यह संसार आपहींसे प्रकट हुआ है ! आप सर्वत्र व्यापकः नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण ( सबको अपनी ओर खींचनेवालें ) और कृष्णवरमी (अग्नि) हैं॥ ११॥

स्विष्टकृद् भिषगावर्तः कपिलस्त्वं च वामनः। यक्षो ध्रवः पतङ्गश्च यक्षसेनस्त्वमुख्यसे॥ १२॥

आपहीको होग अमीष्टराषकः अश्विनी<u>क</u>्रमारीके पिता सूर्य, कपिल मुनि, वामन, यज, ध्रुव, गरुड तथा यजसेन कहते है। १२॥

शिखण्डी महुषी धम्मदिंबःस्पृक् त्वं पुनर्वसुः। सुवभ्र चक्मयक्ष्य सुवेणो दुन्दुभिस्तथा॥१३॥

'आप अपने मस्तकपर मोरका पङ्ख धारण करते हैं I आप ही पर्वकालमें राजा नहच होकर प्रकट हुए ये। आप सम्पूर्ण आकाशको व्यास करनेवाले महेच्वर तथा एक ही पैर-में आकाशको नाप छेनेवाछे बिराट हैं। आप ही पुनर्वेस नक्षत्रके रूपमे प्रकाशित हो रहे हैं । सुवश्र ( अत्यन्त पिङ्गल वर्ण ), दनमयज्ञ ( सुवर्णकी दक्षिणासे भरपूर यञ्च ), सुवेण ( सुन्दर सेनासे सम्पन्न ) तथा दुन्दुभिस्वरूप हैं ॥ १३ ॥ गभस्तिनेमिः श्रीपद्मः पुष्करः पुष्पधारणः। भ्रमविंमः सर्वसस्मद्यारित्रं चैव प्रवसे ॥ १४ ॥

'आप ही गमस्तिनेमि (कालचक्र ), श्रीपद्म, पुष्कर,

पुष्पधारीः ऋमुः विमुः धर्वया सूक्ष्म और सदाचार-

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि वासुदे वरतुतौ श्रिचरवारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ इसप्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वेमें मगवान् श्रीकृष्णकी स्तुतिविषयक तैतालीसवॉ अध्याय पुराहुआ ॥४३ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल १८ श्लोक है )

चतुश्रत्वारिशोऽप्यायः

महाराज युधिष्ठिरके दिये हुए विभिन्न भवनोंमें मीमसेन आदि सब भाइयोंका प्रवेश और विश्राम ैशम्पायन उवाच

ततो विसर्जयामास सर्वाः प्रकृतयो मृपः। विविद्युक्षाभ्यनुक्षाता यथास्त्रानि गृहाणि ते ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने मन्त्रीः प्रजा आदि सारी प्रकृतियोंको विदाकिया । राजाकी आञ्चा पाकर सब लोग अपने-अपने घरको चले गये॥ ततो युधिष्ठिरो राजा भीमं भीमपराक्रमम्।

सान्त्वयन्नव्रवीच्छ्रीमानर्जुनं यमजी तथा।। २॥ इसके बाद श्रीमान महाराज युधिष्ठिरने मयानक पराक्रमी स्वरूप कहलाते हैं ॥ १४॥ अस्मोनिधिस्त्वं ब्रह्मा त्वं पवित्रं धाम धामवित् । हिरण्यगर्भे त्वामाहः खधा खाहा च केशव ॥ १५॥

आप ही जलनिधि समुद्र, आप ही ब्रह्मा तथा आप ही पवित्र धाम एवं धामके जाता हैं। केशव ! विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भः स्वधा और स्वाहा आदि नामींसे प्रकारते हैं॥ १५॥

योतिस्त्वमस्य प्रख्यश्च कृष्ण त्वमेवेदं सृजसे विश्वमग्रे। विश्वं चेदं त्वद्वरो विश्वयोने नमोऽस्त् ते शार्ङ्गचक्रासिपाणे ॥ १६॥

श्रीकृष्ण । आप ही इस जगत्के आदि कारण हैं और आप ही इसके प्रलयस्थान । कल्पके आरम्भमें आप ही इस विश्वकी सृष्टि करते हैं। विश्वके कारण | यह सम्पूर्ण विश्व आपके ही अधीन है । हाथोंमें धनुष, चक्र और खज्ज भारण करनेवाले परमात्मन् । आपको नमस्कार है ।। १६ ॥

पवं स्ततो धर्मराजेन कृष्णः सभामध्येप्रीतिमान् पुष्कराक्षः। तमभ्यनन्दद भारतं पुष्कलाभि-

र्घाग्भिज्येष्ठं पाण्डवं यादवाद्यः ॥ १७ ॥ इस प्रकार जब वर्मराज युधिष्ठिरने सभामें यदक्र छिरोमणि

कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णकी स्तृति की। तव उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर भरतभूषण ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरका उत्तम वचर्नोद्वारा अभिनन्दन किया ॥ १७ ॥ ( पतन्नामरातं विष्णोर्धर्मराजेन कीर्तितम् ।

यः पठेच्छ्रणुयाद् वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ) जो धर्मराज युधिष्ठिरद्वारा वर्णित मगवान् श्रीकृष्णके

इन सी नामोंका पाठ या अवण करता है। वह सब पापींसे मुक्त हो जाता है ॥

भीमरोनः अर्जुन तथा नकुल-सहदेवको सान्त्वना देते हुए वहा--॥ २॥

राष्ट्रभिविविधैः शस्त्रैः क्षतदेहा महारणे। श्रान्ता भवन्तः सुभूशं तापिताः शोकमन्यभिः ॥ ३ ॥

'बन्धुओ । इस महासमरमें शत्रुओंने नाना प्रकारके शब्बेंद्वारा तुम्हारे शरीरको घायल कर दिया है। तुम सव खोग अत्यन्त यक गये हो और शोक तथा क्रोधने व्रम्हें संतप्त कर दिया है।। ३।।

अरण्ये तुःखबसतीर्मत्कते भरतर्षभाः ।

क्रप्रचेत्तया॥ ४॥ भवद्गिरनुभूता हि यथा भरतश्रेष्ठ वीरो ! तुमने मेरे छिये वनमे रहकर जैसे कोई भाग्यहीन मनुष्य दुःख भोगता है। उसी प्रकार दुःख और कष्ट भोगे हैं ॥ ४॥

यथासुखं यथाजोषं जयोऽयमनुभूयताम् । विश्रान्ताहुँ व्यविशानाञ्यः समेतासि वः पुनः॥५॥

अय इस समय दुमलोग सुलपूर्वक जी भरकर इस विजयजनित आनन्दका अनुभव करो । अञ्जी तरह विश्राम करके जब तुम्हारा चित्त स्वस्य हो जाय, तब फिर कल तुम लोगोंसे मिलूंगा' ॥ ५ ॥

दुर्योधनगृहं प्रासादैरुपशोभितम् । वहरत्नसमाकीर्णे दासीदाससमाक्छम् ॥ ६ ॥ धृतराष्ट्राभ्यनुक्षातं भ्रात्रा दत्तं बृकोदरः। प्रतिपेदे महावाहुर्मिन्दरं मघवानिव ॥ ७ ॥

तदनन्तर घृतराष्ट्रकी आज्ञांने माई युधिष्ठिरने दुर्योघन-का महल भीमसेनको अर्पित किया । वह बहुत-सी अहा-लिकाओरे सुशोभित था। वहाँ अनेक प्रकारके रत्नोंका भण्डार पड़ा था और बहुत-सी दास-दासियाँ सेवाके लिये प्रस्तुत थीं । जैसे इन्द्र अपने भवनमे प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार महाबाह भीमसेन उस महलमें चले गये ॥ ६-७ ॥ यथा द्वीधनगृहं तथा दःशासनस्य त्। प्रासादमाळा संयु<u>क्तं</u> हेमतोरणभूषितम् ॥ ८ ॥ दासीदासससम्पर्णे प्रभूतधनधान्यवत् । प्रतिपेदे महाबाहुरर्जुनो राजशासनात्॥ ९॥

जैसा दुर्योधनका भवन सजा हुआ था। वैसा ही दुःशासन-का भी था। उसमें भी प्रासादमालाएँ शोमा दे रही थीं। वह सोनेकी बंदनवारींसे सजाया गया था । प्रचर धन-धान्य तथा दास-दासियोंने भरा-पूरा था । राजाकी आज्ञाने वह भवन महाबाह अर्जुनको मिळा ॥ ८-९ ॥

दुर्मर्षणस्य भवनं दुःशासनगृहाद् वरम्। मणिहेमविभूषितम् ॥ १०॥ कुबेरभवनप्रख्यं

दर्भर्षणका महल तो दुःशासनके घरसे भी सुन्दर था।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि गृहविभागे चतुश्रस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें गृहोंका विभाजनविषयक 'चौवालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ (। ४४॥

पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः

युधिष्टिरके द्वारा ब्राह्मणों तथा आश्रितोंका सत्कार एवं दान और श्रीकृष्णके पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए कृतज्ञता-प्रकाशन

जनमेजय उवाच

प्राप्य राज्यं महाबाहुर्धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। यदन्यदकरोद विम तन्मे चक्तुमिहाईसि ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा-विश्वर! राज्य पानेके पश्चात् धर्मपुत्र महाबाहु शुधिष्ठिरने और कौन-कौन-सा कार्य किया उसे सोने और मणियोंसे सजाया गया था; अतः वह कुनेरके राजमवनकी भॉति प्रकाशित होता था ॥ १०॥ वर्षाय कशिताय महावने। ददौ प्रीतो महाराज धर्मपुत्रो युधिष्टिरः॥११॥

महाराज ! धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अत्यन्त प्रकन होकर महान् वनमे कष्ट उठाये हुए। वर पानेके अधिकारी नकलको दुर्भर्षणका वह सुन्दर भवन प्रदान किया || ११ || दुर्मुखस्य च वेइमाध्यं श्रीमत् कनकभूषणम्। पूर्णपद्मदलाक्षीणां स्त्रीणां रायनसंकलम् ॥ १२ ॥

संवतं

ममदे तच जञ्चासी कैलासं धनदो यथा॥ १३॥

प्रियकारिणे।

पददौ सहदेवाय

द्रमेंखका श्रेष्ठ भवन तो और भी सुन्दर था। उसे सुवर्णेषे सुवजित किया गया था। खिले हुए कमलदलके समान नेत्रींबाली सुन्दर स्त्रियोकी गय्याओंसे भरा हुआ वह भवन युधिष्ठिरने सदा अपना प्रिय करनेवाले सहदेव-को दिया। जैसे कुबेर कैलासको पाकर संतुष्ट हुए थे। उसी प्रकार उस सुन्दर महलको पाकर सहदेवको बड़ी प्रधन्नता हुई ॥ १२-१३ ॥

युक्त विंद्रश्चीव संजयश्च विशाम्पते । स्रधर्मा चैवधीम्यश्चयथाखान् जग्मराख्यान् ॥ १४ ॥

प्रजानाथ ! युयुत्सुः विदुरः सजयः सुवर्मा और घौम्य मुनि भी अपने-अपने पहलेके ही घरीमें गये ॥ १४ ॥ सह सात्यिकना शौरिरर्जनस्य निवेशनम्। विवेश पुरुषच्याची व्याची गिरिगुहामिव ॥ १५॥

जैसे व्याघ्र पर्वतकी कन्दरामे प्रवेश करता है। उसी प्रकार सात्यिकसहित पुरुषसिंह श्रीकृष्णने अर्जुनके महरूमें पदार्पण किया ।) १५ ॥ तत्र भक्ष्यात्रपानैस्ते मुदिताः सुसुखोषिताः। राजानमुपतस्थुर्युधिष्ठिरम् ॥ १६॥ स्रखप्रवद्धा वहाँ अपने-अपने स्थानींपर खान-पानले सतुष्ट हो वे सव लोग रातभर बड़े सुखरे सोये और सवेरे उठकर राज अधिष्ठिरकी सेवामें उपस्थित हो गये ॥ १६॥

था ? यह मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ १ ॥ भगवान् वा दृषीकेशस्त्रैलोक्यस्य परो गुरुः। भृषे यदकरोद्वीरस्तच्च व्याख्यातुमईसि ॥ २ ॥ महर्षे | तीनों खेकोंके परम गुरु वीरवर मगवान् श्रीकृष्णने भी क्या-क्या किया था ! यह भी विस्तारपूर्वक वतार्वे ॥ २ ॥

वैशम्पायन उवाच

भ्रुणु तत्त्वेन राजेन्द्र कीर्त्यमानं मयानघ। वासुदेवं पुरस्कृत्य यदकुर्वत पाण्डवाः॥३॥

वैशम्पायनजीने कहा—निष्पाप नरेश ! मगवान् श्रीकृष्णको आगे करके पाण्डवीने जो कुछ किया था, उसे ठीक-ठीक वताता हूँ, च्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ प्राप्य राज्यं महाराज कुनतीपुत्रो चुधिष्ठिरः । चातुर्वर्ण्यं प्रधायोग्यं स्वे स्वे स्थाने न्यवेशयत्॥ ४ ॥

महाराज । कुन्तीपुत्र वृश्विष्ठिरने राज्य प्राप्त करनेके बाद स्ववे पहले चारों वर्णोंको योग्यतानुसार अगने-अपने.स्यान (कर्तव्यपालन ) में स्थिर किया ॥ ४ ॥ आक्षणानां सहन्तं च स्नातकानां महारमनाम् । सहन्तं निष्कमेकैकं वृाययामास पाण्डवः ॥ ५ ॥

तलश्चात् धह्यां महामना स्नातक ब्राह्मणोमेरे प्रत्येक-को पाण्डुपुत्र युधिष्ठरने एक-एक हजार खणंमुद्रार्थ दिखवायां॥ तथाऽजुजीविनो भृत्यान् संश्चितानतियीनपि। कामेः संतर्पपामास कृपणांस्तर्ककानपि॥ ६॥

इसी तरह जिनकी जीविकाका भार उन्होंके उत्तर या। उन भृत्यों। घरणागतों तया अतिथियोंको उन्होंने इच्छानुसार भोग्यपदार्थ देकर संतुष्ट किया। दीन-दुखियों तथा पूछे हुए प्रमाका उत्तर देनेवाले ज्योतिथियोंको भी संतुष्ट किया॥६॥ पुरोहिताय धोम्याय प्रादाद्युतदाः स गाः। धनं सुवर्णे रज्ञतं वासासि विविधान्यपि॥७॥

अपने पुरोहित भीम्यजीको उन्होंने दस इजार गौँँ धन, सोना, जॉर्टी तथा नाना प्रकारके बळ दिये ॥ ७ ॥ इपाय च महाराज गुरुवृत्तिमवर्तत । विदुराय च राजासी पूजां सके यतवतः ॥ ८ ॥

महाराज । राजाने कृपाचार्यके साथ वही वर्ताव किया, जो एक धिष्यको अपने गुरुके साथ करना चाहिये। नियम-पूर्वक नतका पाछन करनेवाछे ग्रुविधिरजीने विदुरजीका भी पूजनीय गुरुपकी माँति सम्मान किया ॥ ८॥ भक्यात्रपानैविधियोदोतिभः श्रायनास्तमैः। सर्यात्र संतोपयामास संधितान् वृद्तां वरः॥ ९॥

दावाजोंमें श्रेष्ठ युषिष्ठित्ने समस्त आश्रित जनींको खाने-पीनेकी बस्तुएँ, मॉति-मॉतिके कपड़े, शस्या तथा आसन देकर संतुष्ट किया ॥ ९॥ खन्धप्रशामनं कृत्वा स राजा राजसत्तमा।

युर्त्तोषांतंपष्ट्रस्य पूर्वा चक्ने महायशाः ॥ १० ॥ धृतपष्ट्राय तद् राज्यं गान्धार्ये विदुराय च । निवेद्य सस्यबद् राजा सुसमास्ते युधिष्ठिरः ॥ ११ ॥

हपश्रेष्ठ ! महायदासी राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार प्राप्त हुए धनका यथोजित विमाग करके उसकी शान्ति की तथा युरुख पर्व धृतराष्ट्रका विशेष सकार किया ! धृतराष्ट्रः

गान्धारी तथा विदुरजीकी चेवामें अपना सारा राज्य समर्पित करके राजा सुधिष्ठर स्वस्थ एवं सुखी हो गये ॥ १०-११ ॥: तथा सर्वे स नगरं प्रसाद्य भरतर्षभ । बासुदेवं महात्मानमभ्यगच्छत् स्वताञ्जलिः॥ १२॥

भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार सम्पूर्ण नगरकी प्रजाको प्रसन्न करके वे हाथ जोड़कर महात्मा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके पास गये ॥ १२ ॥

ततो महित पर्यक्के मिणकाञ्चनभूषिते । ददर्श कृष्णमासीनं नीळमेघसमग्रुतिम् ॥ १३ ॥ जाञ्चल्यमानं वपुपा दिग्वाभरणभूषितम् । पीतकौरोयवसनं हेम्नेवोपगतं मिणम् ॥ १४ ॥

उन्होंने देखा, भगवान श्रीकृष्ण मणियाँ तथा सुवर्णये भृथित एक बड़े पलंगपर बैटे हैं। उनकी श्याम सुन्दर छविन् नील मेथके समान सुवोभित हो रही है। उनका श्रीविग्रह दिव्य तेमसे उद्घाणित हो रहा है। एक-एक अङ्ग दिव्य श्रामृत्रणींचे विभूथित है। स्वाम शरीरपर रेजमी पीताम्त्रर धारण किये भगवान सुवर्णकटित नीलमके समान जान पड़ते हैं॥ कौस्तुभेनोरसिस्थेन मणिनाभिविराजितम्। स्थेनाश्रीयोद्दर्य शैलं स्रूर्गणाभिविराजितम्। १५॥

उनके वक्षःख्यंष्ठपर स्थित हुई कौन्तुम मणि अपना प्रकाश विखेरती हुई उसी प्रकार उनकी घोमा बदाती है। मानो उगते हुए सूर्व उदयाचलको प्रकाशित कर रहे हो ॥ नौपम्यं विद्यते तस्य त्रिष्ठ छोकेषु किंचन । सोऽभिगम्य महात्मानं विष्णुं पुरुषविष्रहम् ॥ १६ ॥ उवाच मधुरं राजा सिततपूर्वमिदं तदा ।

भगवान्की उस दिव्य शॅकीकी तीनों कोकों में कहीं उपमा नहीं थी। राजा शुधिष्ठिर मानविष्ठहचारी उन परमातमा विष्णुके समीप जाकर मुस्कराते हुए मधुर वाणीमें इस प्रकार विष्णुके समीप जाकर मुस्कराते हुए मधुर वाणीमें इस प्रकार

सुखेन ते निशा कथिव् ब्युएा वुद्धिमतां वर ॥ १७ ॥ कविष्ठनानानि सर्वाणि प्रसन्नानि तवाच्युत । 'ब्रह्मिमानीमें श्रेष्ट अच्यत ! आपकी रात सुखते बीती हैं

न ! सारी शानेन्द्रिमाँ प्रसन्न तो हैं न ! ॥ १७६ ॥। वर्षेयोपश्चिता देवी दुद्धिर्द्विद्यमतां चर ॥ १८ ॥ वर्ष राज्यमनुपाताः पृथियी च वरो स्थिता । वव प्रसादाद् भगवंश्चिलोकगतिविक्तम ॥ १९ ॥ वर्ष प्रमाता यशस्त्राच्यं न च धर्मेच्युता वयम् ।

्इदिस्मानोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! द्वांद्वदेवीने आपका आश्रय द्विया है न १ प्रमो ! इसने आपकी ही कृपाने राज्य पाया है और वह एष्ट्री हमारे अधिकारमें आयी है । मगवन् । आपके ही ही तीनों कोकोंके आश्रय और पराक्रम है । आपको ही दयाने इसने विजय तथा उत्तम यश्र प्राप्त किये हैं और धर्में अष्ट नहीं हुए हैं' ॥ १८-१९६ ॥ तं तथा भाषमाणं तु धर्मराजमस्विमम् । नोवाच भगवान् किंचिद् ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ २० ॥ श्रिओंका दमन करनेवाले धर्मराज शुधिष्ठिर हर एकार कहते चले जा रहे थे; परंतु भगवान्ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। वे उस समय ध्यानमें मन्न थे ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि कृष्णं प्रति युधिष्ठिरवाक्ये पञ्चचवारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाशस्त शान्तिपर्वके व्यत्याव राजवर्मानुशासनपर्वमें भीकृष्णके प्रति मुविष्ठिरका वचनविषयक पैताकीसर्वों व्यवसाय पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# पट्चत्वारिंशोऽध्यायः

### युधिष्टिर और श्रीकृष्णका संवाद, श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा और युधिष्टिरको उनके पास चलनेका आदेश

युधिष्ठिर उवाच

किमित्ं परमाश्चर्ये ध्यायस्यमितविकम । कचित्रलोकनयस्यास्य स्वस्ति लोकपरायण ॥ १ ॥ चतुर्थे ध्यानमार्गे त्वमालम्ब्य पुरुषर्यभ । अपकान्तो यतो देवस्तेन मे विस्सितं मनः॥ २ ॥

युधिष्ठरने पूछा—अभितपराक्रमी, जगत्के आशय-दाता पुरुषोत्तम । आप यह किवका ध्यान कर रहे हैं ! यह तो बड़े आधर्यकी बात है ! इस निलोकीका कुशक तो है न ! आप तो जागत्, स्वप्ना शुप्रति—तीनों अवस्थाओंते परे तुरीय ध्यानमार्गका आश्रय केकर स्थूक, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरोंते कपर उठ गये हैं । इससे मेरे मनको बड़ा आश्रय हो रहा है ॥ १-२॥

निगृहीतो हि वायुस्ते पञ्चकर्मा शरीरगः। इन्द्रियाणि प्रसन्नानि मनसि स्थापितानि ते ॥ ३ ॥

आपके शरीरमें रहनेवाली और श्वास-प्रश्वास आदि पाँच कर्म करनेवाली प्राणवायु अवबद्ध हो गयी है। आपने अपनी प्रस्क इन्द्रियोंको मनमें स्थापित कर दिया है॥ २॥ चाक च सत्त्वं च गोविन्त् सुद्धौ संवेशितानि ते। सर्वे चैच गुणा देवाः क्षेत्रक्षे ते निवेशिताः॥ ४॥

गोविन्द । मन तथा वाक् आदि सम्पूर्ण इन्द्रियाँ आपके द्वारा बुद्धिमें औन कर दी गयी हैं। समस्त गुणोंको और इन्द्रियोंके अनुमाहक देवताओंको आपने क्षेत्रक आत्मामें खापित कर दिया है।। ४॥ नेक्सन्ति तब रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः।

नेङ्गन्ति तव रोमाणि स्थिरा बुद्धिस्तथा मनः। काष्टकुःक्यशिळाभृतो निरीहस्थासि माधव॥५॥ आपके रॉगटे लहे हो गये हैं। जरा भी हिल्ते नहीं हैं।

बुद्धि तथा मन भी स्थिर हैं। माधव ! आप काठः दीवार और पत्थरकी तरह निरचेष्ट हो गये हैं॥ ५॥ यथा दीपो निवातस्थो निरिक्को ज्वळते पुनः। तथास्ति भगवन् नेव पाषाण हव निश्चळः॥ ६॥

भगवन् | देवदेव | जैसे वायुश्चन्य स्थानमें रक्खे हुए दीपककी लो काँपती नहीं, एकतार जलती रहती है, उसी

तरह आप भी खिर हैं मानो पापाणकी मूर्ति हों ॥ ६ ॥ यदि श्रोतुमिहाहोंमि न रहस्यं च ते यदि । छिन्धि में संदायं देव मपन्नायाभियाचते ॥ ७ ॥

देव । यदि में मुननेका अधिकारी होकें और यदि यह आपका कोई गोपनीय रहस्य न हो तो मेरे हल छंश्यका निवारण कीजिये; इनके किये में आपकी शरणमें आकर बार्रवार याचना करता हूँ ॥ ७ ॥ रखं हि कर्ता चिकर्ता च क्षरं चैयाक्षरं च हि । अनादिनिधनश्चायस्त्यमेव पुरुषोत्तम ॥ ८ ॥

पुरुषोत्तम ! आप ही इत जगतको बनाने और विजीन करनेवाले हैं । आप ही क्षर और अक्षर पुरुप हैं । आपका न आदि है और न अन्त । आप ही सबके आदि कारण हैं ॥

त्वत्प्रपञ्चाय अक्ताय शिरसा प्रणताय च । ध्यानस्यास्य यथा तस्वं वृद्धि धर्मभृतां घर ॥ ९ ॥ मैं आपकी शरणमें भाषा हुआ मक्त हूँ और ग़ापा

टेककर आपके चरणोमें प्रणाम करता हूँ। धर्मातमाओं शेष्ठ प्रमो ! इस ध्यानका यथार्थ तत्त्व सुक्षे बता दीजिये !! ९ !! ततः स्वे गोचरे न्यस्य मतोबुद्धीन्द्रयाणि सः । स्मितपूर्वमुद्धाचेदं भगवान् वासवानुकः !! १० !!

युधिष्ठिरकी यह प्रार्थना मुनकर मन, बुद्धि तया इन्द्रियों-को अपने स्थानमें स्थापित करके इन्द्रके छोटे भाई भगवात् अक्तिष्ण मुस्कराते हुए इस प्रकार बोले ॥ १० ॥

वासुदेव उवाच

शरतरुपगतो भीष्मः शास्यन्तिय हुताशनः। मां थ्याति पुरुषन्याधस्ततो मे तहतं मनः॥११॥

श्रीकृष्णाने कहा—राजन् ! वाण-शय्यापर पहे हुए पुरुषिंद मीध्म, जो इस समय बुझती हुई आगके समान हो रहे हैं। मेरा ध्यान कर रहे हैं। इसक्रिये मेरा मन भी उन्हीं-में लगा हुआ है ॥ ११॥

यस्य ज्यातल्लीनर्घोषं विस्फूर्जितमिवारानेः। न सेहे देवराजोऽपि तमस्मि मनसा गतः॥१२॥

# महाभारत 🔀



ध्यानमत्र श्रीकृष्णसे युधिष्टिर प्रश्न कर रहे हैं

विजलीकी गड़गड़ाइटके समान जिनके घतुषकी टकार-को देवराज इन्द्र मी नहीं यह तके थे। उन्हीं भीष्मके चिन्तन-में मेरा मन लगा हुआ है ॥ १२॥

येनाभिजित्य तरसा समस्तं राजमण्डलम् । कढास्तिस्वस्तुताः कन्यास्तमस्मि मनसा गतः ॥ १३॥

जिन्होंने काशीपुरीमें समस्य राजाओंके समुदायको चेग-पूर्वक परास्त करके काशिराजकी तीनों कन्याओंका अपहरण किया या, उन्हीं भीष्मके पास मेरा पन चला गया है ॥१२॥ श्रयोविंदातिराजं यो योध्यामास्त भार्यचम् ।

न व रामेण निस्तीर्णस्तमस्य मनसा गतः ॥ १४ ॥ जो स्मातर तेईस दिनैतिक स्यानस्य परस्यामधीके

कार युद्ध करते रहे, तो भी परद्युपमधी निवेश पास न कर करे, उन्हीं भीषमके पास मैं मनके द्वारा पहुंच गया था।। पत्रीकुत्येदिवस्थामं मनः संयस्य मेध्यरा । इरणं साम्यागळव ततो में तद्वतं मनः ॥ १९॥

ये भीष्मजी अवनी सम्मूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंकी एकाप्र-कर दुद्धिके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमें आ गये

ये। इसीलिये मेरा मत भी उन्होंमें जा लगा या ॥ १५ ॥ यं गङ्गा गर्भविधिना धारयामास पार्थिव ।

विसंप्रिदिश्चितं तात तमस्य मनसा गतः ॥ १६॥ वात ! भूपाल ! जिन्हे यङ्गादेवीने विधिपर्वक अपने

होते ! भ्याल ! खेन्हें यहाईबीने विधिपूर्वक अपने गर्भमें बारण किया या और जिन्हें महर्षि वसिष्ठके द्वारा बेठों-की विक्षा प्राप्त हुई यो। उन्हीं भीष्याजीके पास मै मनशीयन पहुँच गया या ॥ १६॥

दिन्यास्त्राणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान् । साहांस्र चतुरो वेदांस्तमस्मि मनसा गतः ॥ १७॥

जो महारोजस्ती हादिमान् भीष्म दिव्याक्षी तथा अङ्गी-सहित चारों वेदोंको धारण करते हैं। उन्होंके चिन्तममें मेरा मन छगा हुआ था॥ १७॥

पमस्य दियतं दिल्यं जामदम्बस्य पाण्डव। आधारं सर्वविद्यानां तमस्य मनसा गतः॥१८॥

पाण्डकुमार । जो जमदिनानन्दन परश्चरामजीके प्रिय जिन्य तथा सम्पूर्ण विद्यालीके आधार है। उन्हीं मीजजीका में मनदीनमन चिन्तन करता था।। १८॥

य मनद्दानमा चनतन करता था॥ १८॥ स हि भूतं भविष्यच भवच भरतर्थभ। वेति धर्मविदां श्रेष्ठं तमस्मि मनसा गतः॥ १९॥

मरतश्रेष्ठ | वे भूतः, मिक्का और वर्तमान तीनों काळो-की बातें जानते हैं। धर्मशॉर्में श्रेष्ठ उन्हीं भीष्यका में मनन्ही-मन चिन्तन करने लगा था ॥ १९॥ तिसम्ब हि पुरुषल्यान्ने कर्मीमः स्वैदिंगं गते ।

भविष्यति मही पार्थ नप्टबन्द्रेव दावेरी॥२०॥

पार्थ ! जब पुरुषिंह भीषा अपने कसेंके अनुसार स्वर्गकोकमें चछे जार्बेगे, उस समय यह पृथ्वी अयावास्याकी रात्रिके रमान श्रीहीन हो जावगी ॥ २० ॥ तद् युधिष्ठिर गाक्षेयं भीष्मं भीमपराकमम् । अभिगम्योपसंगृह्य पुच्छ यत् ते मनोगतम् ॥ २१ ॥

अतः महाराज युधिष्टिर ! आप भयानक पराकर्मी गङ्गानन्दन मीष्पके पात चलकर उनके चरणैंनि प्रणाम कीचिये और आपके मनमें जो सदेह हो उसे पूछिये !! २१ !!

चातुर्वियं चातुर्वोशं चातुर्वश्रम्यमेव च । राजधर्मीश्च निखिलान् पृच्छैनं पृथिवीपते ॥ २२ ॥ पृथ्वीनाय । धर्मे, अर्थे, काम और मोक्ष—इन चार्रो विद्याओंको, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्धेसे सम्बन्ध रखनेवाले यक्षांदि कर्मोंको, चार्रो आश्रमेंके धर्मोंको तथा समूर्ण राजवर्मोंको उनसे पृथ्विय ॥ २२ ॥

तस्मित्रस्तमिते भीष्मे कीरवाणां घुरंघरे। ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तसात् त्यां चोदयाम्यहम्॥२३॥

कौरवर्वशका मार वंमालनेवालेभीव्यक्ष्मी पूर्व जब असा हो जायँने, उत्त समय सव प्रकारके शानीका प्रकाश नष्ट हो जायगा; इसलिये में आपको वहाँ चलनेके लिये कहता हूँ॥ तच्छुत्वा वासुदेवस्य तथ्यं वध्वतमुत्तमम्। साश्चकण्टः स धर्मको जनार्दनमुत्वाच ह॥ २४॥

भगवान् श्रीकृष्णका बहु उत्तम और यथार्थं वचन घुनकर वर्मन अधिशिरका गुला भर आया और वे ऑस् बहाते हुए वहाँ श्रीकृष्णते कहने को — 11 २४ 11

यद् भवानाह भीष्मस्य प्रभावं प्रति माधव । तथा तन्नात्र संदेहो विचते मम माधव ॥ २५ ॥

'माधव ! भीष्मजीके प्रभावके विषयमे आए जैवा कहते हैं। वह तब ठीक है। उत्तमें मुझे भी तदेह नहीं है। १५॥ महाभाग्यें च भीष्मस्य प्रभावश्च महाद्युते ! श्चर्तं मया कथयतां ब्राह्मणातां महात्मताम् ॥ २६॥ 'महावेकसी केवव ! मैने महात्मा आहणीके मुख्ते भी

मीध्यजीके महान् सौमाग्य और प्रभावका वर्णन सुना है।। भवांक्ष कर्ता लोकानां यद् झवीत्यरिस्ट्रन । तथा तदनभिष्येयं चाक्यं थादवनन्दन॥ २७॥

धात्रसूदन । यादधनन्दन । आप समूर्ण जगत्के विधाता हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं। उतमें भी सोचने-विचारनेकी आवस्यकता नहीं है। २०॥

यदि स्वजुप्रहवती युद्धिस्ते मधि माधव। त्वामग्रतः पुरस्कृत्य भीष्मं यास्यामहे वयम्॥ २८॥

म्माधव ! यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह करनेका है तो हमलोग आरको ही आगे करके भीष्मजीके पास चर्जेंगे || २८ ||

आवृते भगवत्यकें स हि लोकान् गमिष्यति । त्वद्दर्शेनं महाबाहो तसादहीत कौरवः॥२९॥ महाबाहो | स्टंके उत्तरावण होते ही कुष्टुलस्वण भीष्म देवलोकको चले जायँगै। अतः उन्हे आपका दर्शन अवस्य प्राप्त होना चाहिये ॥ २९ ॥ तव चाद्यस्य देवस्य क्षरस्यैवाक्षरस्य च । दर्शनं त्वस्य लाभः स्यात त्वंहि ब्रह्ममयो निधिः ॥३०॥ 'आप आदिदेव तथा क्षर-अक्षर पुरुष है। आपका दर्शन उनके लिये महान लामकारी होगाः क्योकि आप ब्रह्मसयी निधि हैं? 11 ३० 11

वैशम्पायन उवाच श्रुत्वैवं धर्मराजस्य वचनं मधुसद्दनः। पार्श्वस्थं सात्यिक प्राह रथो मे युज्यतामिति ॥ ३१ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! धर्मराजका यह वचन सुनकर मधुसूदन श्रीकृष्णने पास ही खड़े हुए सात्यिकसे कहा-भेरा रथ जोतकर तैयार किया जाय' !! ३१ !! सात्यकिस्त्वाद्य निष्कम्य केशवस्य समीपतः। दारुकं प्राह कृष्णस्य युज्यतां रथ इत्युत ॥ ३२ ॥ आज्ञा पाते ही सारयिक श्रीकृष्णके पाससे तुरंत बाहर निकल गये और दाइकसे बोले-'भगवान् श्रीकृष्णका रय तैयार करो'॥

स सात्यकेराशु वची निशम्य रशोत्तमं काञ्चनभूषिताङ्गम्। मसारगल्वर्कमयैर्विभङ्गे-

विभिषतं हेमनिबद्धचक्रम् ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि महापुरुषस्तवे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४ ॥

दिवाकरां श्रप्रभमाश्यामिनं विचित्रनानामणिभपितान्तरम् । नवोदितं सूर्यमिव प्रतापिनं विचित्रताक्येष्वजिनं पताकिन्म्॥ ३४॥ सग्रीवशैव्यप्रमखेर्वेराश्वै-

र्मनोजचैः काञ्चनभूषिताङ्गैः।

संयक्तमावेदयदच्यताय कताअलिटीरको राजसिंह ॥ ३५॥

राजसिंह ! सात्यिकका यह वचन सुनकर दारकने मरकतः चन्द्रकान्त तथा सर्वकान्त मणियोंकी ज्योतिर्मयी तरङ्गोरे विभिन्न उस उत्तम रथको, जिसका एक-एक अङ्ग सुनहरे सार्जेंबि सजाया गया या तथा जिसके पहियोपर सोनेके पत्र जहे गये थे। जीतकर तैयार किया और हाथ जोड़कर भगवान् श्रीकृष्णको इसकी सूचना दी। वह शीव्रगामी रथ सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे उद्गासित हो तुरंतके उगे हुए सूर्यके समान प्रकाशित होता था। उसके भीतरी भागको नाना प्रकारकी विचित्र मणियोसे विभूषित किया गया था। वह प्रतापी रय विचित्र गरुङ्चिहित ध्वजा और पताकारे सुद्योभित था। उसमें सोनेके साजवाजरे सजे हुए अङ्गीवाले मनके समान वेगशाळी: सुग्रीव और शैब्य आदि सन्दर घोडे जुते हुए ये॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्ति पर्वके अन्तर्गत राजवर्मात् शासनपर्वमें महापुरुषस्तुतिविषयक क्रियालीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

# सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

भीष्मद्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तृति—भीष्मस्तवराज

जनमेजय उवाच

शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः। कथमुत्सृष्यान् वेहं कं च योगमधारयत्॥ १॥

जनमेजयने पृछा-वाणशय्यापर सोये हुए भरत-वंशियोंके पितामह भीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका रयाग किया और उस समय उन्होंने किस योगकी धारणा की १॥

वैशम्पायन उवाच

श्रृणुष्वावहितो राजञ्जुचिर्भृत्वा 'समाहितः । भीष्मस्य कुरुशार्द्ऋ देहोत्सर्गे महात्मनः ॥ २ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—राजन् ! कुरुश्रेष्ठ ! तुम सावधानः पवित्र और एकाग्रचित्त होकर महात्मा मीष्मके देहस्यागका वृत्तान्त सुनो ॥ २ ॥ ( शुक्लपक्षस्य चाएम्यां माघमासस्य पार्थिव । प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥) वै दिवाकरे। निवृत्तमात्रे त्वयन उत्तरे समाहितः ॥ ३ ॥ समावेशयदात्मानमात्मन्येव राजन् ! जब दक्षिणायन छमाप्त हुआ और सूर्य उत्त- रायणमे आगये। तर माघमासके घुक्छपक्षकी अष्टमी तिथिको रोहिणीनक्षत्रमे मध्याहके समय भीव्मजीने ध्यानमग्न होकर अपने मनको परमात्मामें छगा दिया ॥ ३ ॥ विकीर्णीग्ररिवादित्यो भीष्मः शरशतेश्चितः। शुक्रुमे परया लक्ष्म्या बृतो ब्राह्मणसत्तमैः ॥ ४ ॥

चारों ओर अपनी किरणें विखेरनेवाले सूर्यके समान सैकड़ी वाणोसे छिदे हुए भीष्म उत्तम गोमाने सुगोभित होने लगे, अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरकर बैठे थे ॥४॥ व्यासेन वेदविद्या नारदेन सुर्रापंणा। देवस्थानेन चात्स्येन तथाश्मकसुमन्तुना॥५॥ तथा जैमिनिना चैव पैलेन च महात्मना। शाण्डिल्यदेवलाभ्यां च मैत्रेयेण च धीमता ॥ ६ ॥ असितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महात्मना। हारीतलोमशाम्यां च तथाऽऽत्रेयेण धीमता॥ ७॥

वृहस्पतिश्च शुक्रश्च च्यवनश्च महामुनिः। सनत्कुमारः कपिलो वाल्मीकिस्तुम्बुहः कुहः ॥ ८ ॥ मौद्रल्यो भागेवो रामस्तृणविनदुर्भहासुनिः।

पिण्यखाद्रोऽथ वायुष्ट्य संवर्तः पुळहः कचः॥ ९॥ काद्यपश्च पुळस्त्यश्च कतुर्दशः पराद्यारः। मर्गीद्यरिद्रगः काद्यो गौतमी गाळवे मुनिः॥ १०॥ श्रीम्यो विभाग्वो माण्डव्यो धीद्रः कृष्णातुभौतिकः। उळ्कः परमो विभो मार्कण्डेयो महासुनिः॥ ११॥ भारकरिः पुरणाः कृष्णः सुतः परमधार्मिकः। एतैश्चान्येर्मुनिगणैर्महाभागैर्महात्मभः ॥ १२॥ अद्यादमशमोपेर्तर्भृतश्चन्द्यः इच प्रहैः।

वेदीके ज्ञाता ब्यास, देवर्षि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अञ्मक, समन्त, जैमिनि, महारमा पैल, शाण्डिल्य, देवल, बुद्धिमान् मैत्रेयः असितः वसिष्ठः महात्मा कौशिक (विश्वामित्र)ः हारीतः लोमशः वृद्धिमान् दत्तात्रेयः वृहस्पतिः ग्रुकः महामुनि च्यवनः सनत्क्रमारः कविलः वाल्मीकिः तुम्बुदः क्रदः मौद्रस्यः भगवंत्री परग्रसम्। सहासनि तणविनदः पिप्पलादः वाया संवर्ता प्रलहा कचा कच्या प्रलस्या कता दक्षा पराचरः मरीचिः अडिराः कान्यः गौतमः गालव मनिः धौम्यः विभाण्डः माण्डस्यः थीमः क्रणानभौतिकः श्रेष्ट द्राह्मण उत्हकः महामुनि मार्कण्डेयः भारकरिः पुरणः कृष्ण और परम-भार्मिक चुत-ये तथा और भी बहुत से सीभाग्यशाली महात्मा मुनिः जो शदाः गमः दम आदि गुणींसे समज येः भीषा-जीको चेरे हुए ये। इन भूपियोंके बीचमें भीपाजी प्रहेंति विरे हुए चन्द्रमाने समान शोभा पा रहे थे ॥ ५-१२३ ॥ भीष्मस्तु प्रकपव्यावः कर्मणा मनसा गिरा॥१३॥ शरतल्पगतः कृष्णं प्रदश्यौ प्राञ्जलिः शुचिः।

पुरुपिंद मीव्य शरहात्यापर ही पदे-पदे हाथ जोड़ पिवन मानवे मनः वाणी और कियाद्वारा भगवान् श्रीकृष्णका स्थान करने छो ॥ १३१ ॥

खरेण हृष्युप्टेन हुष्टाव मधुस्द्रनम् ॥ १४ ॥ योगेदवरं पर्मनामं विष्णुं जिल्लुं जात्पतिम् । छताञ्जलियुटो भूत्वा चाग्विदां प्रवरः प्रमुः ॥ १५ ॥ भीष्मः परमधमीतम् बासुदेवमथास्तुवत् ।

ध्यान करते करते वे हृष्ट-पुष्ट स्वरसे मगवान् मधुगुह्नकी रहनि करने छगे। बाग्वेचालोंम श्रेष्ठः हाक्तिकालीः परम धर्मात्मा भीष्मने हाथ जोड़कर योगेश्वरः पद्मनामः सर्वेह्यापीः विजयशील जगटी-धर बासुदेनको हस प्रकार रहनि आरम्म की॥

भीष्म उद्याच आरिराध्ययपुः कृष्णं वाचं जिगदिपामि याम् ॥१६॥ तया व्याससमासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः।

भीष्मजी बोले-भी श्रीकृष्णके आराधनकी इच्छा मनमें छेका जिस वाणीका प्रबोग करना चाहता हूँ, वह विच्छत हो या मंशिता उसके द्वारा वे पुरुपोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण मुझपर प्रका हों॥ १६५॥ द्यक्ति द्यक्तिपर्व हस्सं तत्पदं परमेष्टिनम्॥ १७॥ युक्त्वा सर्वोत्मनाऽऽत्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम् ।

जो खर्य शुद्ध हैं। जिनकी प्राप्तिका मार्ग भी शुद्ध है। जो इंसखरूप, तत् पदके छत्यार्थ परमाला और प्रजापालक परमेष्ठी हैं, में सत्र ओरसे सम्बन्ध तोड़ केवल उन्हींसे नाता जोड़कर सत्र प्रकारसे उन्हीं सर्वात्मा श्रीकृष्णकी गरण देता हूं ॥ १७ है।। अनायन्त्रं परं ब्रह्म न देवा वर्षयो चिद्धः॥ १८॥ एको यं बेद भगवान् धाता नारायणो हरिः।

जनका न आदि हैन अन्त । वे ही परम्रह परमारमा है। उनको न देवता जानते हैं न ऋषि। एकमात्र सबका धारण-पोषण करनेवाले वे मगवान् श्रीनारायण हरि ही उन्हें जानते हैं॥१८३॥

नारायणाद्दपिगणास्तथा सिद्धमहोरगाः॥१९॥ देवा देवर्षयश्चेव यं विदुः परमन्ययम्।

नारायणसे ही ऋषिगण, सिद्ध, बडे-बड़े नाग, देवता तथा देविंग भी उन्हें अविनाशी परमात्माक रूपमें जानने ख्या हैं॥ १९३ ॥

देवदानवगन्थर्वा यक्षराद्यसपन्नगाः॥ २०॥ यं न जानन्ति को होप क्रुतो वा भगवानिति।

देवता, दानव, गनवर्ष, यदा, राक्ष्य और नाग मीजिनके विगयमें यह नहीं जानते हैं कि त्ये मगवान् कीन हैं। तथा कहाँचे आये हैं। ।। २०ई।।

यस्मिन् विश्वानि भूतानि तिष्डन्ति च विशन्ति च॥२१॥ गुणभूतानि भूतेशे स्त्रे मणिगणा इघ।

उन्होंमें सम्पूर्ण प्राणी खित हैं और उन्होंमे उनका छय होता है। जैसे होरेमें मनके विरोधे होते हैं, उसी प्रकार उन भृतेब्बर परमालामें समस्त त्रिगुणात्मक भूत विरोधे हुए हैं।। यसिन्न तित्ये तते सन्तौ हुँडे झसिच तिष्ठति॥ २२॥ सदस्तन्त्रसर्थितं विश्वं विश्वाङ्गे विश्वकर्मणि।

भगवान् सदा नित्य विद्यामा ( कभी नष्ट न होनेवाले) और तने हुए एक सुदृढ स्तृत्ते समान हैं। उनमें यद कार्य-कारणहरू कार्य उसी प्रकार गुंधा हुआ है, जैते स्तृमें पूलकी माला। यद सम्पूर्ण विश्व उनके ही श्रीअझमें स्थित है; उन्होंने ही इस विश्वकी स्तृष्टि भी है॥ २२ई॥ हरिं सहस्रशिरसं सहस्रचरणेक्षणम्॥ २३॥

सहस्रवाहुमुक्तरं सहस्रवदनोज्ज्वलम् । उन श्रीहरिके सहस्रों सिर, सहस्रों चरण और सहस्रों

्न आशरक चहला। तरा चहला चरण आर पहला नेन हैं। वे सहस्रों भुजाओं, सहस्रों मुकुटो तथा सहस्रों मुलोंसे देदीप्यमान रहते हैं ॥ २३% ॥

प्राहुर्नोरायणं देवं यं विश्वस्य परायणम् ॥ २४ ॥ अणीयसामणीयांसं स्थविष्टं च स्थवीयसाम् । गरीयसां गरिष्टं च श्रेष्टं च श्रेयसामपि ॥ २५ ॥

वे ही इस विश्वके परम आधार हैं। इन्होंको नारायणदेव कहते हैं। वे सुस्पसे भी सुस्म और स्थूलवे भी स्थूल हैं। वे भारीते भारी और उत्तमते भी उत्तम हैं ॥ २४-२५ ॥ यं वाकेष्वज्ञवाकेषु निषत्स्प्रिनिषत्सु च । गृणन्ति सत्यकर्माणं सत्यं सत्येषु सामसु॥ २६॥

बीकों और अनुबीकोभेः निर्वेदों और उपनिर्वेदोंने तथा सच्ची वात बतानेबाछ साममन्त्रोंने उन्हींको सत्य और सत्यकर्मा कहते हैं ॥ २६॥

चतुर्भिश्चतुरात्मानं सत्त्वस्थं सात्वतां पतिम् । यं दिन्यैर्देवमर्चन्ति गुह्यैः परमनामभिः॥२७॥

वासुदेव, सङ्क्ष्मिण, प्रसुम्न और अनिकद्य-- इन चार दिव्य गोपनीय और उत्तम नामोद्धारा ग्रहा, जीव, मन और अह्क्कार--इन चार स्वरूपोमे प्रकट हुए उन्हीं भक्तप्रतिपालक भगवान् श्रीकृष्णकी पूजा की जाती है, जो सबके अन्तःकरणमें विद्यमान हैं॥ २७॥

यस्मिन् नित्यं तपस्तप्तं यदङ्गेष्यचुतिष्ठति । सर्वातमा सर्ववित् सर्वः सर्वभावनः ॥ २८ ॥

भगवान् बाह्यदेवकी प्रसन्नताके लिये ही नित्य तपका अनुष्ठान किया जाता है। क्योंकि वे सबके हृदयोंमें विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जाननेवाले, सर्वस्वरूप, सर्वेश और सबको अत्मन करनेवाले है।। २८।। यं देवं देवकी देवी चसुदेवादजीजनत्। भौमस्य ब्रह्मणो गुष्ट्ये देशिसमिश्चिमिवारणिः॥ २९॥

ीत अरिण प्रचलित अग्निको प्रकट करती है। उठी प्रकार देवकीदेवीने इस भूतल्यर रहनेवाले ब्राह्मणी, वेदी और यज्ञीकी रहाके लिये उन भगवानुको बहुदेवजीके तेजले प्रकट किया था॥ २९॥

प्रकट किया था ॥ १९ ॥ यसक्त्यो स्यपेताशीरात्मानं धीतकल्मयम् । स्रष्ट्रध्याकल्याय गोविन्दं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ३० ॥ अतिवारिकन्द्रकर्माणमतिसूर्यातितेजसम् । अतिवादीनिद्रयात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम् ॥ ३१ ॥

सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके अनन्यभावने स्थित रहनेवाळा सावक मोळके उद्देश्यते अपने विशुद्ध अन्तः-करणमे जिन पापरहित श्रुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविन्दका ज्ञानहृष्टिने साक्षात्कार करता है। जिनका पराकम वासु और हन्द्रते बहुत बहुकर है। जो अपने तेजते सूर्यको भी तिरस्कृत कर देते है

तया जिनके सहस्पतक इन्द्रिय, मन और दुद्धिकी मी पहुँच नहीं हो पाती, उन प्रजाराजक परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ॥ पुराणे पुरुषं प्रोक्तं ब्रह्म प्रोक्तं युगादिए। क्षये संकर्षणं प्रोक्तं तमुपास्यमुपासमहे॥ ३२॥

पुराणीमें जिनका 'पुरुष' नामसे वर्णन किया गया है, जो खुर्गोके आरम्ममे 'श्रह्म' और युगान्तमे 'स्ट्रह्मपंण' कहे गये हैं, उन उपास्य परमेश्वरकी हम उपासना करते हैं || ३२ ||

यमेकं बहुधाऽऽत्मानं प्राहुर्भृतमधोक्षजम् । नात्यमकाः क्रियावन्तो यजन्ते सर्वकामदम् ॥ ३३ ॥ यमाहुर्जगतः कोदां यसिन् संनिहिताः प्रजाः । यसिन्द्रलोकाः स्कुरन्तीमे जले राङ्गनयो यथा ॥ ३४ ॥ भ्रत्नमेकाक्षरं ब्रह्म यत् तत् सदस्तोः परम् । धनादिमध्यपर्यन्तं न देवा नर्षयो विदुः ॥ ३५ ॥ यं सुरासुरगनधर्वाः सिद्धा भ्रत्यमहीरगाः । प्रयता नित्यमर्चन्ति परमं दुःखमेपजम् ॥ ३६ ॥ धनादिनधनं देयमात्मयोनि सनातनम् । धन्नेक्ष्यमनभिन्नेयं हर्षि नारायणं प्रभुम् ॥ ३७ ॥

जो एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट हुए हैं। सो इन्द्रियों और उनके विषयोंने ऊपर उठे होनेके कारण 'अधोक्षज' कहलाते हैं। उपारकोंके समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है। यज्ञादि कर्म और पूजनमें छगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं। जिन्हे जगत्का कोपागार कहा जाता है, जिनमें सम्पूर्ण प्रजाएँ खित हैं, पानीके ऊपर तैरनेवाले जलपक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस सम्पूर्ण जगत्की चेद्याएँ हो रही हैं, जो परमार्थ सत्यस्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म ( प्रणव ) हैं, सत् और असत्से विलक्षण है, जिनका आहि। मध्य और अन्त नहीं है। जिन्हें न देवता ठीक-ठीक जानते हैं और न ऋषि। अपने मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए सम्पूर्ण देवताः असुरः गन्वर्वः सिद्धः ऋषिः बहे-बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं। जो दुःख-रूपी रोसकी सबसे बड़ी ओपधि है। जन्म मरणसे रहितः स्वयम्भू एवं सनातन देवता हैं। जिन्हे इन चर्म चहुओते देखना और बुद्धिके द्वारा सम्पूर्णरूपसे जानना असम्भव है। उन भगवान् श्रीहरि नारायण देवकी मै शरण हेता हैं ॥

यं ने विश्वस्य कत्तीरं जगतस्तस्थुणं पितम् । चवित्तं जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम् ॥ ३८॥ जो इस विश्वने विधाता और चरावर जगतके न्वामी

जा इच विश्वक विश्वति निर्माति है। जिन्हे संसारका साक्षी और अविनाशी परमाद कहते हैं। उन परमात्माकी में शरण महण करता हूँ ॥ ३८॥

हिरण्यवर्णे यं गर्भमहितेर्वेन्यनाशनम् । एकं द्वादराधा जत्ने तस्मै सूर्योत्मने नमः ॥ ३९ ॥ जो सुर्वाके छमान कान्तिमान्। अदिविके गर्मेसे उत्पन्न,

१. सामान्यतः कर्ममात्रको प्रकाशित करनेवाले मन्त्रोंको ध्वाको कहते हैं।

२. मन्त्रोंके अर्थको खोठकर बतानेवाठे माह्यणप्रन्थोंके जो

बाक्य है, उनका नाम 'अनुवाक' है। इ. कर्मके अह आदिसे सम्बन्ध रखनेवाळे देवता आदिका

श्चान करानेवाले वचन 'निपद्' कहलाते हैं।

४. विश्वाद आस्मा एवं परमात्माका ग्रान करानेवाले बचनों

४. विशुद्ध भारमा एवं परमातमाका ग्रान करानवाळ वचन की रखपनिषद्र संग्रा है।

दैखंकि नाशक तथा एक होकर मी बारह रूपोंमें प्रकट हुए ह, उन सूर्यस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ३९ ॥ शुक्ले देवान् पितृन् कृष्णे तर्पयत्यमृतेन यः । यक्ष राजा द्विजातीनां तस्मे सोमात्मने नमः ॥ ४० ॥

वो अपनी अमृतमयी कुलाओं छ स्वयक्षमें देवताओं को और कृष्णपक्षमें पितरों को तम करते हैं तथा वो सम्पूर्ण द्विजों के राजा है। उन वोमस्वरूप परमात्माको नमस्कार है। (हुतारातमुखें दें वैर्घायते सक्छ जगत्। हविःप्रथमभोक्ता यस्तस्मै होत्रारमने नमः॥)

अग्नि जिनके मुख हैं। वे देवता सम्पूर्ण जगत्को घारण करते हैं। वो ह्रविष्यके चवले पहले भोक्ता हैं। उन अग्निहोज-स्रक्त परमेश्वरको नमस्कार है।। महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्।

महतस्तमसः पाट पुरुष ह्याततज्ञसम्। यं शात्वा मृत्युमत्येति तस्मै शेयात्मने नमः॥ ४१॥

जो अज्ञानमय महान् अन्धकारते परे और जानालोकि अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा हैं। जिन्हें जान लेनेपर मनुष्य मृत्युते चदाके लिये छूट जाता है। उन जेयरूप परमेश्वरको नमस्कार है। ४१॥

यं गृहस्तं गृहत्युक्ये यमग्तौ यं महाध्वरे । यं विप्रसंघा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः ॥ ४२ ॥

उन्थनामक बृहत् यशके समयः आन्याधानकाळमें तथा महायागमें ब्राह्मणबृन्द् जिनका ब्रह्मके रूपमें सावन करते हैं, उन वेदस्तरूप मगवानको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ भ्रम्यज्ञास्तामधामानं चवाार्घहिनिरात्मकम ।

यं सप्ततन्तुं तन्यन्ति तस्मै यद्यात्मने नमः ॥ ४३ ॥ भृरुषेदः यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं। पाँच प्रकारका हविष्य जिसका स्वरूप है। गायत्री आदि सात छन्द

ही जिसके सात तन्तु हैं। उस यत्रके रूपमें प्रकट हुए परमात्माको प्रणाम है || ४३ ||

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वास्यां पञ्चभिरेव च । द्वयते च पुनर्द्वास्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥ ४४ ॥

चौरा चौरा दो<sup>8</sup>, पॉर्चे और दों —इन सन्नह अक्षरींबाले मन्त्रींचे जिन्हें इविष्य अर्पण किया जाता है। उन होमस्वरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ४४॥ सर्माण सन्वरीम सन्तरीय स्थापन

यः सुपर्णा यजुर्नाम च्छन्दोनात्रस्त्रिष्ट्चिछपः। रथन्तरं बहत् साम तस्मै स्तोत्रात्मने नमः॥ ४५॥

जो 'यजुः' नाम धारण करनेवाले वेदरूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छन्द जिनके हाय-पैर आदि अवयव हैं, यह ही जिनका महाक है तथा 'रथन्तर' और 'युहत्' नामक साम ही जिनकी सान्त्वनामरी वाणी है, उन स्तीत्ररूपी मगवान्को प्रणाम है !! ४५ !! यः संहस्रसमे सत्रे जहे विश्वस्जामृषिः। हिरण्यपक्षः शकुनिस्तसमे हंसात्मने नमः॥ ४६॥

जो श्राधि हजार वर्षोमें पूर्ण होनेवाले प्रजापतियोंके यश्में स्रोनेकी पांखवाले पक्षीके रूपमें प्रकट हुए ये। उन हंसरूप-भागी परमेक्षको प्रणाम है ॥ ४६ ॥

पादाङ्गं संधिपवीणं खरव्यञ्जनभूषणम् । यमादुरक्षरं दिव्यं तस्में वागात्मने नमः॥ ४७॥

पदोंके समूह जिनके अङ्ग हैं, सिंध जिनके शरीरकी जोड़ है, स्वर और व्यञ्जन जिनके छिये आभूपणका काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वरको वाणीके रूपमें नमस्कार है ॥ ४७॥

यहाङ्गो यो वराहो वै भूत्वा गामुजहार ह । स्रोकत्रयहितार्थाय तस्मै त्रीर्योत्मने नमः॥ ४८॥

जिन्होंने तीनों छोकोंका हित करनेके लिये यज्ञमय पराहका खरूप घारण करके हस पृथ्वीको रसातलसे ऊपर उठाया था। उन वीर्यस्वरूप भगवानुको प्रणाम है ॥ ४८ ॥

यः द्रोते योगमास्थाय पर्यद्वे नागभूपिते । फणासङ्ख्यचिते तस्मै निदात्मने नमः॥ ४९ ॥

को अपनी योगमाबाका आश्रय छेकर शेषनागके हजार फर्नोंवे बने हुए पर्छगपर दायन करते हैं। उन निद्राखरूप परमाक्षाको नमस्कार है ॥ ४९ ॥

(विश्वे च मस्तर्रुचेव सद्गादित्याभ्विनाविष । वसवः सिद्धसाध्याश्च तस्मै देवातमने नमः॥

विरवेदेवः संबद्दयः चट्टा आदित्यः अधिनीकुमारः वसुः विद्व और शाच्य-ये तव जिनकी विभूतियाँ हैं। उन देवस्वरूप परमात्माको नमस्कार है ॥

अध्यक्तवुद्धश्वदंकारमनोवुद्धीन्द्रियाणि च। तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मे तत्त्वात्मने नमः॥

अञ्चक प्रकृतिः बुद्धिः ( महत्तस्व ), अहकारः मनः ज्ञानिन्द्रयाः तन्मात्रार्षे और उनका कार्ये—ने सब जिनके ही स्वरूप हैं। उन तत्त्वमय परमात्माको नमस्कार है ॥

भूतं भन्यं भविष्यच भूतादिप्रभवाष्ययः। योऽप्रजः सर्वभूतानां तस्मै भूतात्मने नमः॥

जो भूतः वर्तमान और भविष्य-काळलप हैं। जो भूत आदिकी उत्पत्ति और प्रलयके कारण है। जिन्हे सम्पूर्ण प्राणियोंका अग्रज बसाया गया है। उन भूतात्मा परमेश्वरको नमस्कार है॥

यंहि सङ्क्षमं विचिन्वन्ति परं सङ्क्षमविदो जनाः। सङ्कात् सङ्क्षमं च यद् ब्रह्मतस्मे सङ्क्षात्मने नमः॥

युर्म तत्त्वको जाननेवाले जानी पुरुष जित परम सुरम तत्त्वका अनुसंघान करते रहते हैं, जो सुरमते भी सुरम है, वह अग्र जिनका स्वरूप है। उन सुरमात्माको नमस्कार है।।

१. आधान्य । २. अस्तु श्रीपट् । ३. यज । ४. वे यजामहे । ५.वपट् ।

मत्स्रो भूत्वा विरिञ्चाय येन वेदाः समाहताः । र रसातलगतः शीवं तस्मै मत्स्रात्मने नमः ॥

जिन्होंने मस्य-वारीर धारण करके रसातलमे जाकर नष्ट हुए सम्पूर्ण वेदोको ब्रह्माजीके लिये शीव छा दिया थाः उन मस्यक्पधारी भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥ मन्दराद्विर्धृतो येन प्राप्ते ह्यमृतमन्थने । अतिकर्कशदेहाय तस्मै कुर्मात्मने नमः॥

जिन्होंने अमृतके लिये समुद्रमत्यनके समय अपनी पीडपर मन्दराचल पर्वतको धारण किया या, उन अत्यन्त कठोर देह-धारी कच्छपरूप भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है।। चाराहं रूपमास्थाय महीं सवनपर्वताम्। उद्धरत्येकदृष्ट्रेण तस्मै कोडात्मने नमः॥

जिन्होंने बाराहरूप धारण करके अपने एक दाँतते वन और पर्वतीसहित समूची पृथ्वीका उद्धार किया था, उन बाराहरूपधारी भगवान्को नमस्कार है ॥ मार्रासिहचपुः फ्रत्वा सर्वछोकभयंकरम्। हिरण्यकाशिषुं जन्ने तस्मे सिहारुमने नमः॥

जिन्होंने चुर्तिहरूप धारण फरके वम्पूर्ण जगत्के लिये भयंकर हिरण्यकशिषु नामक राक्षसका वध किया याः उन चुर्तिहरूकरूप श्रीहरिको नमस्कार है ॥

चामनं रूपमास्थाय वर्ष्टि संयम्य मायया। ष्रेलोक्यं कान्तवान् यस्तु तस्मै कान्तात्मने नमः॥

जिन्होंने वासनरूप धारण करके मायाद्वारा बिछको बाँघ-कर खारी त्रिछोकीको अपने पैराँखे नाप छिया था। उन क्रान्तिकारी वासनरूपधारी भगवल् श्रीकृष्णको प्रणाम है ॥ जमविनस्तुतो सूत्वा रामः शस्त्रश्चतां घरः। महीं निःक्षत्रियां चक्ने तस्मै रामात्मने नमः॥

जिन्होंने शस्त्रपारिमोंमें श्रेष्ठ जमदिनकुमार परश्चरामका रूप धारण करके इस पृथ्वीको क्षत्रियोंते हीन कर दिया। उन परश्चराम-सक्त्र श्रीहरिको नमस्कार है ॥

त्रिःसस्रहत्वो यद्यैको धर्मे व्युत्कान्तगौरवान् । जघान क्षत्रियान् संब्धे तस्मै क्षोधात्मने नमः॥

जिन्होंने अकेले ही धर्मके प्रति गौरवका उल्लङ्घन करनेवाले क्षत्रियोका युद्धमें इक्कीस वार संहार किया। उन क्षोधातमा परशुरामको नमस्कार है।

रामो दाशर्राथभूत्वा पुलस्त्यकुलनन्दनम् । जद्यान रावणं संख्ये तस्मै क्षत्रात्मने नमः॥

जिन्होंने दशरथनन्दन श्रीरामका रूप घारण करके युद्धमें पुछस्त्यकुळनन्दन रावणका वध किया था। उन क्षत्रियात्मा श्रीरामसक्तप श्रीहरिको नमस्कार है ॥ यो हळी मुसळी श्रीमान् नीळाम्बरधरःस्थितः। रामाय रौहिणेयाय तस्मै भोगात्मने नमः॥

जो सदा हल, मूसल घारण किये अद्भुत शोमाते सम्पन्न हो रहे हैं, जिनके श्रीअङ्गोंपर नील वल शोमा पाता है, उन शेषावतार रोहिणीनन्दन रामको नमस्कार है।। श्रिङ्किने चिकिणे नित्यं शािंकिणे पीतवाससे। धनमालाधरायैव तस्मै कृष्णात्मने नमः॥

को शक्क, चक्र, शार्क्ष धनुष, पीताम्बर और वनमाल घारण करते हैं, उन श्रीकृष्णखरूप श्रीहरिको नमस्कार है। बसुदेवसुत: श्रीमान, क्रीडितो नन्दगोकुले। कंसस्य निधनार्थाय तस्मै क्रीडातमने नमः॥

जो कंषवयके लिये वसुदेवके घोमावाली पुत्रके रूपमें
प्रकट हुए और नन्दके गोकुक्में मॅति-मॅतिकी लीलाएँ करते
रहे। उन लीलामय श्रीकृष्णको नमस्कार है।।
वासुदेवत्वमागम्य यदोवेंशसमुद्भवः।
भूभारहरणं चको तस्मै कृष्णातमे नमः॥

जिन्होंने यहुषंशमे प्रकट हो बाधुदेवके हलमे आकर एप्बीका भार उत्तारा है। उन श्रीकृष्णातमा श्रीहरिको नमस्कार है॥ सारध्यमर्जुनस्याजी कुर्वन् गीतामृतं ददी। छोकत्रयोपकाराय तस्मै ब्रह्मातमने नमः॥

बिन्होंने अर्धुनका सार्यश्व करते समय तीनों छोकेंके उपकारके छिये गीता-ज्ञानमय अमृत प्रदान किया या। उन ब्रह्मात्मा श्रीकृष्णको नमस्कार है ॥

दानवांस्तु वशे छत्वा पुनर्वुद्धत्वमागतः। सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मे चुद्धात्मने नमः॥

जो छष्टिकी रक्षाके लिये दानवोंको अपने अधीन करके पुनः बुद्धभावको प्राप्त हो गये। उन बुद्धस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार है ॥

हिन्यित कली प्राप्ते म्लेच्छांस्तुरगवाहनः। धर्मसंस्थापको यस्तु तस्मै कल्क्यात्मने नमः॥

जो कल्खिया आनेपर घोड़ेपर सवार हो धर्मकी खापनाके लिय म्लेच्डोंका वघ करेंगे। उन कल्किस्प श्रीहरिको नमस्कार है ॥

तारामये कालनेमि हत्वा दानवपुद्रवम्। द्दौ राज्यं महेन्द्राय तस्मै मुख्यात्मने नमः॥

जिन्होंने तारामय संग्राममें दानवराज काल्नेमिका वर्ष करके देवराज इन्द्रको सारा राज्य दे दिया था। उन सुख्यात्मा श्रीहरिको नमस्कार है ॥

यः सर्वप्राणिनां देहे साक्षिभूतो हावस्थितः। अक्षरः क्षरमाणानां तस्मै साक्ष्यात्मने नमः॥ जो समस्त प्राणियोंके जारीरमे साक्षीरणसे खित हैं तथा सम्पूर्ण धर ( नाजवान् ) भृतोमे अधर ( अधिनाजी ) सरूपसे विराजधान है। उन् साधी परमात्माको नमस्कार है। नमोऽस्तु ते महादेच नमस्ते भक्तवरसळ। सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु प्रसीद परमेश्वर॥ अव्यक्तव्यक्तरूपेण व्याप्तं सर्वे त्वया विभो।

महादेव । आवको नमस्कार है। मक्तवत्सल । आपको नमस्कार है। सुब्रहाण्य (विल्णु)! आपको नमस्कार है। परमेश्वर । आप गुझपर प्रतन्न हो। प्रभो। आपने अव्यक्त और व्यक्तत्वरते सम्पूर्ण विज्वको व्यास कर रस्ता है॥ नारायणं सहस्राक्षं सर्वलोक्तमहेश्वरम्॥ हिरण्यनामं यज्ञाद्गमसूतं विश्वतोसुखम्। प्रपत्ने पुण्डरीकाक्षं प्रपत्ने पुरुषोत्तमम्॥

में सहस्रों नेत्र धारण करनेवाले, वर्वलोकमहेश्वर, हिरण्यनाम, यजाङ्गस्तरप, अमृतमव, स्व ओर मुख्याले जीर कमलनयन पुरुषोत्तम श्रीनारायणदेवकी चरण लेता हूँ ॥ सर्वेदा सर्वकार्यपु नास्ति तेपाममङ्गळम् । येपा हृदिस्थो देवेशो मङ्गलायतनं हरिः॥

जिनके हृद्यमे मङ्गलभवन देवेश्वर श्रीहरि विराजमान हैं। उनका सभी कायाँमें सदा मङ्गल ही होता है—कमी किसी भी कार्यमें अमङ्गलनहीं होता ॥

महलं भगवान् विष्णुर्महलं मधुस्दनः। महलं पुण्डपीकाक्षो महलं गरुडध्वजः॥)

भगवान् विष्णु मञ्जलमय हैं, मञ्जस्य मञ्जलमय हैं, कमलनयन मञ्जलमय है और गवडच्छज मञ्जलमय है। यस्तनोति सर्ता सेतुस्तेनासृतयोनिना। धर्मार्थन्यवहाराङ्गस्तस्मै सत्यासमेन नमः॥ ५०॥

जिनका शारा व्यवहार केवल धमके ही लिये हैं। उन वदामें की हुई इन्टियोंके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत वैदिक उपावींसे काम लेकर सर्तोंकी धर्म मर्थादाका प्रशार करते हैं। उन सत्यलस्य परमात्माको नमस्कार है ॥ ५० ॥ यं पुध्यम्धर्मचरणाः पुध्यम्धर्मफ्लैयियाः। पुध्यम्धर्मेच समर्चीन्त तस्मे धर्मात्मने नमाः ॥ ५१ ॥

जो भिज्ञ-भिज्ञ धर्मोका आचरण करके अञ्गा-अञ्चा उनके फर्लोकी इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष एमकि द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्मस्तरण भगवायको प्रणाम है ॥ यतः सर्वे प्रसूचन्ते ह्यनहात्माङ्गचेहिनः। उन्मादः सर्वेभृतानां तस्मै कामात्मने नमः॥ ५२॥

जिव अनङ्गनी प्रेरणासे उपपूर्ण अङ्गापारी प्राणियोंका जन्म होता है। जिउसे समस्त जीव उत्पत्त हो उठते हैं। उस कामके रुपमे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ५२ ॥ यं च व्यक्तस्थमध्यक विश्विन्यन्ति महर्षयाः। क्षेत्रे श्रेत्रक्षमासीनं तस्मै श्लेत्राहमने नमः॥ ५३॥ जो स्थूछ जगत्मे अन्यक्त रूपसे विराजमान है, बढ़े-बढ़े महर्षि जिसके तस्वका अनुमंघान करते रहते हैं। जो सम्पूर्ण क्षेत्रीमें क्षेत्रज्ञे रूपमें बैठा हुआ है। उस क्षेत्रज्यी परमात्माको प्रणाम है ॥ ५३॥

यं विधाऽऽत्मानमात्मस्थं वृतं वोडशभिर्गुणैः । प्राहुः सप्तदशं सांख्यास्तस्मै सांख्यात्मने नमः ॥ ५४ ॥

जो सत्, रज और तम-इन तीन गुणोके भेदसे त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणोके कार्यभूत सोजह विकारींसे आखत होने-पर भी अपने स्वरूपमे ही स्थित हैं, साख्यमतके अनुयायी जिन्हें सबहवाँ तथा (पुरुष) भानते हैं, उन साख्यस्य परमात्माको नमस्कार है।। ५४।।

यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥ ५५ ॥

जो नींदको जीतकर प्राणींपर विजय पा चुके हैं और इन्द्रियोको अपने वरामे करके छुड सच्चमे ख्यित हो गये है। ये निरन्तर योगाभ्यासमे स्वर्गे हुए. योगिजन जिनके च्योतिर्मय स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं। उन योगरूप परमास्माको प्रणाम है।। अपुण्यपुण्योपरमे यं पुनर्भवनिर्मयाः। इरान्तरः संन्यासिनो यान्ति सस्मे मोक्षात्म नमः॥ ५६॥।

पाप और पुण्यका धय हो जानेपर पुनर्जन्मके मयसे मुक्त हुए व्यन्तिचित्त सन्यासी जिन्हे माप्त करते हैं। उन मोक्षरप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ५६ ॥

योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीतार्चिविभावसः। सम्मक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः॥ ५७॥

स्रिके एक ह्वार युग वीतनेपर प्रचण्ड व्वालाओते युक्त प्रलयकालीन अग्निका रूप धारण कर जो समूर्ण प्राणियोका पहार करते हैं, उन घोररूपधारी परमात्माकी प्रणाम है ॥ ५७॥

सम्भक्ष्य सर्वभूतानि छत्या चैकार्णयं जगत् । बारुः खिपिति यद्धेकस्तस्मै मायात्मने नमः ॥ ५८॥

इष प्रकार सम्पूर्ण भूतींका भक्षण करके जो इस जगत्को जळमय कर देते हैं और स्वय बालकका रूप धारण कर अजयबटके पत्तेपर शयन करते हैं। उन मायामय बालमुकुन्दको नमस्कार है ॥ ५८ ॥

तद्यस्य नाभ्यां सम्भृतं यस्मिन् विश्यं मतिष्ठितम्। पुष्करे पुष्कराक्षस्य तस्मै पद्मातमने नमः॥ ५९॥

नितपर यह विश्व टिका हुआ है। वह ब्रह्माण्ड-कमल जिन पुण्डरीकाश्च भगवान्की नामिचे प्रकट हुआ है। उन कमलल्पघारी परमेश्वरको प्रणाम है।। ५९ ॥ उहस्पशिरसे चैव पुरुवायामितात्मने। चतुःसमुद्रपर्याययोगनिद्वात्मने नमः॥ ६०॥

नियान्य वामानद्वात्मन नमः॥ ६०॥ जिनके हजारी मस्तक हैं, जो अन्तर्वामीरूपसे सनके भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमामें आवद्य नहीं है) जो चारों समुद्रोंके मिलनेते एकार्णव हो जानेपर योग-निद्राका आश्रय लेकर शयन करते हैं) उन योगनिद्रारूप भगवानको नमस्कार है ॥ ६० ॥

नगर्भारका नमस्कार ह ॥ ६० ॥ यस्य केरोषु जीमूता नद्यः सर्वोङ्गसंधिषु । कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः ॥ ६१ ॥

जिनके मस्तकके बार्लोकी जगह मेघ हैं, श्रारीरकी सन्ध्यों में निदयाँ हैं और उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जलरूपी परमात्मा-को प्रणाम है ॥ ६१॥

यसात् सर्वाः प्रस्यन्ते सर्गप्रलयविकियाः। यसिश्चेव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः॥ ६२॥

सृष्टि और प्रख्यरूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका ख्य होता है, उन कारणरूप परमेश्वर-को नमस्कार है ॥ ६२ ॥

यो निषण्णो भवेद् रात्रौ दिवा भवति विष्ठितः। इष्टानिष्टस्य च द्रष्टा तस्मै द्रष्टात्मने नमः॥ ६३॥

जो रातमे भी जागते रहते हैं और दिनके समय साक्षी-रूपमें स्थित रहते हैं तथा जो बदा ही सबके मले-बुरेको देखते रहते हैं। उन द्रष्टारूपी परमात्माको प्रणाम है ॥ ६३ ॥ अक्रुण्डं सर्वेकार्येषु धर्मकार्योधमुद्यतम् । वैक्रुण्डस्य च तद् रूपं तस्मै कार्योत्मने नमः ॥ ६४ ॥

जिन्हें कोई भी काम करनेमें एकावट नहीं होती, जो धर्मका काम करनेको सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो बैकुण्ड-धामके स्वरूप हैं। उन कार्यरूप मगवानको नमस्कार है ॥ जिःसप्तकृत्वो थः क्षत्रं धर्मेब्युत्कान्तगौरवम् । कुद्धो निजन्ने समरे तस्मे कौर्यात्मने नमः ॥ ६५॥

जिन्होंने घर्मात्मा होकर भी कोषमें भरकर धर्मके गौरव-का उल्लेखन करनेवाले खनिय-समाजका खुद्धमें इक्कीत बार संहार किया, कठोरताका अभिनय करनेवाले उन भगवान् परग्रायमको प्रणाम है ॥ ६५ ॥

विभज्य पञ्चधाऽऽत्मानं वायुर्भूत्वा शरीरगः। यञ्चेष्टयति भूतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः॥ ६६॥

जो प्रत्येक शरीरके मीतर वायुरूपमें 'खित हो अपने जें प्राण-अपान आदि पॉच खरूपोंमें विभक्त करके सम्पूर्ण प्राणियोंको क्रियाशील बनाते हैं, उन वायुरूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ६६ ॥

युगेष्वावर्तते योगैर्मासर्त्वयनहायनैः । सर्गप्रकथयोः कर्ता तस्मै कालात्मने नमः ॥ ६७ ॥

जो प्रत्येक युगर्मे योगसायाके बळवे अवतार धारण करते हैं और माक ऋतुः अयन तथा वर्षोंके द्वारा स्रष्टि और प्रष्य करते रहते हैं। उन कालरूप परमात्माको प्रणाम है ॥ ब्रह्म वक्त्रं भुजो क्षत्रं कृत्स्नसूरूद्रं विद्याः। पादौ यस्याश्रिताः श्रद्धास्तस्मै वर्णात्मने नमः॥ ६८॥

ब्राह्मण जिनके मुख हैं। सम्पूर्ण क्षत्रिय-जाति मुजा है।

वैश्य बहुत एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणोंके आधित हैं, उन चातुर्वर्यंहप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ६८ ॥ यस्याग्निरास्यं धौर्मुंधों खंनाभिश्वरणो क्षितिः । स्पंध्वश्चरिंदाः ओने तस्मै ठोकात्मने नमः ॥ ६९ ॥

अग्नि जिनका मुख है। स्वर्ग मसक है। आकाश नाभि है। पृथ्वी पैर है। स्वर्ण नेत्र हैं और दिशाएँ कान है। उन खेकरूप परमात्माको प्रणाम है || ६९ ||

परः काळात् परो यक्षात् परात् परतरश्च यः । अनादिरादिर्विश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः॥ ७०॥

जो कालते परे हैं, यश्ते भी परे हैं और परेते भी अत्यन्त परे हैं, जो समूर्ण विश्वके आदि हैं; किंद्र जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वातमा परमेश्वरको नमस्कार है। (वैद्युतो जाठरञ्चेष पावकः छुचिरेष च। वहनः सर्वभक्षाणां तस्मै बह्वश्वात्मने नमः॥)

जो भेषमें विद्युत् और उदरमें जठरानळके रूपमें स्थित हैं, जो उबको पवित्र करनेके कारण पावक तथा सरूपतः ग्रुद्ध होनेछे 'श्रुचि' कहळाते हैं, समस्त मध्य पदार्थोंको दग्य करनेवाळे वे अग्निदेव जिनके ही स्वरूप हैं। उन अग्नि यय परमात्माको नमस्कार है ॥

विषये वर्तमानानां यं ते वैशेषिकीर्युणैः। प्राहुर्विषयगोप्तारं तस्मै गोप्तात्मने नमः॥ ७१॥

वैशेषिक दर्शनमें बताये हुए रूप, रव आदि गुणैंने द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयोंके सेवनमें प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयोंकी आसक्तिते जो रक्षा करनेवाले हैं, उन रक्षकरप परमात्माको प्रणाम है ॥ ७१ ॥

अन्तपानेन्धनसयो रसप्राणविवर्धनः । यो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः ॥ ७२॥

जो अन्त-जलरूपी ईंघनको पाकर शरीरके मीतर रस और प्राणशिक्को बढ़ाते तथा समूर्ण प्राणियोंको घारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ७२ ॥ प्राणानां धारणार्थाय योऽन्नं भुङ्के चतुर्विधम् ।

अन्तर्भूतः प्चत्यग्निस्तस्मै पाकात्मने नमः॥ ७३॥ प्राणीकी रक्षाके लिये जो भक्ष्यः भोज्यः चोष्यः लेख-

चार प्रकारके अन्तीका मोग लगति हैं और खय ही पेटके मीतर अमिन्हपर्में खित मोजनको पचाते हैं। उन पाकरूप परमेखरको प्रणाम है !! ७३ !!

पिङ्गेक्षणसर्वे यस्य रूपं दृष्टानखायुधम्। दानवेन्द्रान्तकरणं तस्मै दत्तात्मने नमः॥ ७४॥

जिनका नरसिंहरूप दानवराज हिरण्यक्रीयुका अन्त करनेवाळा था। उस समय जिनके नेत्र और कंघेके बाल पीले दिखायी पड़ते थे। बड़ी-बड़ी दाहुँ और नल ही जिनके आयुष्य ये। उन दर्परूपधारी भगवान नरसिंहको प्रणाम है।। यं स वेदा न गम्धवा न दैत्या न स दानवाः। तत्वतो हि विज्ञानन्ति तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः॥ ७५॥

जिन्हें न देवताः न गन्वर्वः न देत्य और न दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं। उन स्क्सस्वरूप परमात्माकी नमस्कार है ॥ ७५ ॥

रसातलगतः श्रीमाननन्तो भगवान् विमुः। जगद् धारयते कृत्स्नं तस्मै वीर्यात्मने नमः॥ ७६॥

जो धर्वव्यापक भगवान् श्रीमान् अनत्त नामकशैषनामके स्पर्मे रक्षतव्ये रहकर सम्पूर्ण नगत्को अपने मस्तकपर वारण करते हैं, उन नीर्यरूप परमेश्वरको प्रणाम है ॥ ७६ ॥ यो मोहयति भूतानि स्नेहपाशानुबन्धनैः। सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै मोहात्मने नमः॥ ७९॥

जो इत सुष्टि-गरम्पराकी रक्षाके छिये सम्पूर्ण प्राणियोंको स्तेहपाशमें बॉथकर भोहमें डाले रखते हैं। उन मोहरूप मराबारको नमस्कार है॥ ७७॥

भारमहानिमद्दं हानं हात्वा पञ्चखवस्थितम् । यं हानेनाभिगच्छन्ति तस्मै हानारमने नमः॥ ७८॥

अन्नमयादि पाँच कोषोमं स्थित आन्तरतम आत्माका श्चान होनेके पश्चात् विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान् पुरुष जिन्हे प्राप्त करते हैं। उन शानखरूप परब्रह्मको प्रणाम है ॥ ७८ ॥ अप्रमेयशरीराय स्वतीसुद्धिचक्ष्युचे । अनन्तपरिमेयाय सस्मै विज्यारमने तसः ॥ ७९ ॥

जिनका स्तरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है। जिनके द्विदरूपी नेत्र सन और ज्यास हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनन्त विषयोंका समावेश है। उन दिज्यात्मा प्रसेश्वरको नमस्कार है || ७९ ||

जिटने दिण्डने नित्यं छम्बोदरशरीरिणे। कमण्डलुनिपङ्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः॥ ८०॥

जो नटा और दण्ड घारण करते हैं, छम्बोद्द शरीरवाळे हैं तथा जिनका कमण्डल ही तृणीरका काम देता है, उन महाजीके रूपमें मगवानको प्रणास है।। ८०।। शृद्धिने त्रिद्दीशाय स्वम्बकाय महात्मने। भस्मविग्धाइटिकाय तस्मै स्वात्मने नमः॥ ८१॥

जो त्रिच्छ घारण करनेवाळे और देवताओंके स्वामी हैं, जिनके तीन नेत्र हैंं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने चारीरपर विभृति रमा रक्सी हैं। उन बद्ररूप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ८१ ॥

चन्द्रार्घकृतशीर्षाय न्यालयहोपनीतिने । पिनाकशूलहस्ताय तस्मा उद्यात्मने नमः॥ ८२॥

जिनके मस्तकपर अर्थचन्द्रका मुकुट और शरीरपर सर्व-का यहोपबीत शोमा दे रहा है। को अपने हायर्ने विनाक और त्रिश्रूट धारण करते हैं। उन उमस्पधारी भयवान् शक्करको प्रणाम है॥ ८१॥ सर्वभूतारमभूताय भूतादिनिधनाय स। अकोधद्रोहमोहाय तस्मै शान्तात्मने नमः॥ ८३॥

जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा और उनकी जन्म-मृत्युके कारण हैं, जिनमें क्रोच, द्वोद और मोहका सर्वथा अमाय है। उन शानताला परमेश्वरको नमस्कार है ॥ ८३ ॥ यसिन् सर्वे यदा सर्वे यः सर्वे सर्वेतऋ यः। यक सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वातमे नमः॥ ८४॥

जिनके मीतर सब कुछ रहता है। जिनसे सब उत्पन्न होता है। को स्वयं ही सर्वस्वस्य हैं। सदा ही सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं। उन सर्वात्माको प्रणाम है।।८४॥ विश्वकर्मन् नमस्ते ऽस्तु विश्वात्मन् विश्वसम्भव। अपवर्गोऽसि अतानां पञ्चानां परता स्थितः॥ ८५॥

इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको प्रणाम है । विश्वके आत्मा और विश्वकी उत्पत्तिके स्थानभूत जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है । आप पाँचों भूतोंसे परे हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके मोक्षस्तरूप ब्रह्म हैं ॥ ८५ ॥ नमस्ते त्रिष्ठ स्वर्वेस्य स्वं हि सर्वेमयो निधिः ॥ ८६ ॥ नमस्ते विश्व सर्वोस्य स्वं हि सर्वेमयो निधिः ॥ ८६ ॥

तीनों क्षेकोंमें व्यास हुए शावको नमस्कार है। त्रिशुवनसे पर रहनेवाले आपको प्रणाम है। तम्पूर्ण दिशाओंमें व्यापक श्राप प्रश्चको नमस्कार है। क्योंकि आप सब पदार्थोंसे पूर्ण मण्डार हैं।। ८६ ।।

तमस्ते भगवन् विष्णो छोकानां प्रभवाष्यय । त्वं हि कर्वो इषीकेश संहर्तो चापराजितः ॥ ८७ ॥

वंसारकी उत्पत्ति करनेवाले शिवनाशी भगवान् विष्णु ! आपको नमस्कार है । द्वापीकेश ! आप क्वके जन्मदाता और वंदारकर्वा हैं । आप किसीसे पराजित नहीं होते ॥८७॥ स हि पदयाभि ते भागे दिव्यं हि त्रिष्ठ वर्त्यं । त्वां त पदयाभि तस्वेन यत् ते रूपं स्नातनम्॥ ८८॥

में तीनों कोकीन आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान पाता; में तो तत्त्वदृष्टियं आपका जो सनातन रूप है। उचीकी ओर कश्य रखता हूं || ८८ ||

दिवं ते शिरसा व्यातं पद्भयां देवी वसुन्धरा। विक्रमेण त्रयो लोकाः पुरुषोऽसि सनाततः ॥ ८९॥

स्वर्गकोक आपके मस्तकले, प्रध्वीदेवी आपके पैरॉले और तीनों छोक आपके तीन पर्गोंचे व्यास हैं, आप सनातन पुरुष हैं || ८९ ||

दिशो भुजा रविश्वसुर्वीर्ये शुक्रः प्रतिष्ठितः। सप्त मार्गा निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः॥९०॥

दिशाएँ आपकी शुजाएँ, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके बीर्य हैं। आपने ही अत्यन्त तेनस्ती बायुके रूपमें कपरके सातो मार्गोको रोक रक्खा है।। ९०॥ अतसीपुष्पसंकार्या पीतवास्तसमच्युतम्। ये नमस्यन्ति गोविन्हं म तेषां विद्यते भयम्॥ ९१॥

जिनकी कान्ति अलसीके फलकी तरह सॉवली है। शरीर-पर पीताम्बर शोभा देता है। जो अपने खरूपसे कभी ज्युत नहीं होते। उन भगवान् गोविन्दको जो छोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता ॥ ९१ ॥

एकोऽपि ऋष्णस्य ऋतः प्रणामो दशाश्वमेधावभूथेन तल्यः । दशाश्वमेधी प्रनरेति जन्म

कष्णप्रणामी न पनर्भवाय॥९२॥ भगवान् श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वमेध यज्ञोके अन्तमे किये गये स्नानके समान फल

देनेवाला होता है। इसके सिवा प्रणाममे एक विशेषता है-दस अश्वमेघ करनेवालेका तो पनः इस संसारमे जन्म होता है। किंत श्रीकृष्णको प्रणास करनेवाला मनुष्य फिर भव-बन्धनमे नहीं पहला ॥ ९२ ॥

कृष्णमनसारन्तो कष्णवताः रात्री च कृष्णं पुनरुत्थिता ये। ते क्रष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्ण-

माज्यं यथा मन्त्रहृतं हृतारो ॥ ९३॥ जिन्होंने श्रीकृष्ण मजनका ही वत छे रक्ला है, जो श्रीकृष्णका निरन्तर स्नरण करते हुए ही रातको सोते हैं और उन्होंका स्मरण करते हुए सबेरे उठते हैं। वे श्रीकृष्णखरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं, जैसे मन्त्र पढकर इबन किया हुआ घी अग्निमे मिल जाता है ॥ ९३ ॥

तरकसंत्रासरक्षामण्डलकारिणे। नमो विष्णवे ॥ ९४ ॥ संकारनिम्नगावर्ततरिकाष्टाय

जो नरकके भयसे बचानेके लिये रक्षामण्डलका निर्माण करनेवाले और संसाररूपी सरिताकी मॅवरसे पार उतारनेके लिये काठकी नावके समान हैं, उन भगवान् विष्णुको नमस्कार है ॥ ९४ ॥

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ ९५॥

जो ब्राह्मणोके प्रेमी तथा गी और ब्राह्मणीके हितकारी हैं। जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है। उन सम्बदानन्द-स्वरूप भगवान् गोविन्दको प्रणाम है ॥ ९५ ॥ संसारोच्छेदभेवजम् । प्राणकान्तारपाथेयं हरिरित्यक्षरद्वयम् ॥ ९६॥ दुःखद्योकपरित्राणं

·हरि' ये दो अक्षर दुर्गम पथमे सकटके समय प्राणिके **छिये राह-खर्चके समान** है, समारूपी रोगसे छुटकारा दिलानेके लिये औपधके तुल्य हैं तया सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले है ॥ ९६ ॥

- यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं जगत्। यथा विष्णुमयं सर्वे पाप्मा मे नश्यतां तथा ॥ ९७॥ जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है,

जिस प्रकार सव दुछ विष्णुमय है। उस प्रकार इस सत्यके प्रभावते मेरे सारे पाप नष्ट हो जाय ॥ ९७ ॥ त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीपवे। यच्छेयः पुण्डरीकाक्ष तद ध्यायख सुरोत्तम ॥ ९८ ॥

देवताओं में श्रेष्ठ कमछनयन भगवान श्रीकृष्ण । में आपका शरणागत मक्त हॅ और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हूँ; जिसमें मेरा कल्याण हो। वह आप ही सोचिये ॥ विद्यातपोयोनिस्योनिविष्ण्ररीडितः।

वाग्यक्षेनाचितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः॥ ९९॥

जो विद्या और तपके जन्मस्थान हैं। जिनको दूसरा कोई जन्म देनेवाला नहीं है। उन भगवान विष्णका मैंने इस प्रकार वाणीरूप यश्रेष पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्टन मझपर प्रसन्न हो ॥ ९९॥

नारायणः परं ब्रह्म नारायणपरं तपः। नारायणः परो देवः सर्वं नारायणः सदा ॥१००॥

नारायण ही परब्रहा है। नारायण ही परम तप है। नारायण ही सबसे बढ़े देवता है और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है ॥ १०० ॥

वैशम्पायन उवाच एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्गतमानसः। नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत् तदा ॥१०१॥

वैद्यस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! उस समय भीष्मजीका मन भगवान् श्रीकृष्णमे लगा हुआ थाः उन्होंने अपर वतायी हुई स्तुति करनेके पश्चात् 'नमः श्रीकृष्णाय' कहकर उन्हे प्रणाम किया || १०१ ||

अभिगस्य त योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः। त्रैलोक्यदर्शनं झानं दिव्यं दत्त्वा ययौ हरिः ॥१०२॥ भगवान् मी अपने योगबलते भीष्मजीकी भक्तिको जानः

कर उनके निकट गये और उन्हें तीनो लोकोकी वातोंका योध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आये !! १०२ ॥

(यं योगिनः प्राप्तवियोगकाले यत्नेम चित्ते विनिवेशयन्ति।

स तं पुरस्ताद्धरिमीक्षमाणः प्राणाञ्जही प्राप्तफलोहि भीषाः ॥ )

योगी पुरुष प्राणत्यागके समय जिन्हे यहे यतसे अपने हृदयमे स्थापित करते हैं। उन्हीं श्रीहरिको अपने सामने देखते हुए भीष्मजीने जीवनका फल प्राप्त करके अपने प्राणीका परित्याग किया था ॥

तस्मिन्नुपरते शब्दे ततस्ते ब्रह्मवादिनः। भीषमं वाग्भिर्वाण्यकण्ठास्तमानर्चुर्महामतिम् ॥१०३॥ जब भीवमजीका बोलना बद हो गया। तब वहाँ बैठे हुए

ब्रह्मवादी महर्पियोंने ऑखॉर्म ऑस भरकर गृहद फण्टने परम बुद्धिमान् भीष्मजीकी भृरि-भृरि प्रगंसा की ॥ १०३॥ ते स्तवन्तश्च विप्राय्याः केशवं पुरुषोत्तमम्। भीष्मं च शनकैः सर्वे प्रशशंद्धः पुनः पुनः ॥१०४॥

वे ब्राह्मणशिरोमणि सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान् केगवकी स्तुति करते हुए धीरे-धीरे मीष्मजीकी बारंबार सराहना करने लगे ॥ १०४ ॥ विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः। संहप्रो यानमेवान्वपद्यत ॥१०५॥ सहस्रोत्धाय

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीके मक्तियोगको जानकर सहसा उठे और वड़े हर्षके साथ रथपर जा वैठे ॥ १०५ ॥ केशवः सात्यकिश्चापि रथेनैकेन जग्मतुः। युधिष्ठिरधनंजयौ ॥१०६॥ महात्मानी

एक रथसे सात्यिक और श्रीकृष्ण चले तथा दूसरे रथसे महामना युधिष्ठिर और अर्जुन ॥ १०६ ॥ भीमसेनो यमौ चोभौ रथमेकं समाश्रिताः। कृपो युयुत्सुः सूतश्च संजयश्च परंतपः ॥१०७॥

भीमतेन और नकल सहदेव तीतरे रथपर सवार हुए। चौथे रथसे कृपाचार्यः युयुत्सु और शत्रुओको तपानेवाला सार्यय सजय-ये तीनों चल दिये !! १०७ !! ते रथैर्नगराकारैः प्रयाताः पुरुषर्वभाः । , तेमिद्योषेण महता कम्पयन्तो चसुन्धराम् ॥१०८॥

वे पुरुषप्रवर पाण्डव और श्रीकृष्ण नगराकार रथोंद्वारा उनके पहियोंके सम्भीर घोषले प्रध्वीको कँपाते हुए बडे बेगले गये ॥ १०८ ॥

ततो गिरः पुरुषवरस्तवान्विता डिजेरिताः पथि समनाः स शुभुवे। इताङ्गिलं प्रणतमधापरं जनं स केशिहा मुदितमनाभ्यनन्दत॥१०९॥

उस समय बहुत-से ब्राह्मण मार्गम पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण-की स्तुति करते और भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्नमनसे उसे सुनते थे। दूसरे बहुत से लोग हाय जोड़कर उनके चरणींमे प्रणाम करते और केशिहन्ता केशव मन-ही मन आनन्दित हो उन छोगींका अभिनन्दन करते थे ॥ १०९ ॥

(इति सारन् पटित च शाङ्गधन्वनः श्रुणोति वा यद्कुलनन्दनस्तवम्। स चक्रभृत्यतिहतसर्विकेरिवणो

जनाईनं प्रविशति देहसंक्षये॥ जो मनुष्य शाई धनुष धारण करनेवाले यदुकुलनन्दन श्रीकृष्णकी इस स्तुतिको याद करतेः पढते अथवा सुनते हैं। वे इस शरीरका अन्त होनेपर भगवान् श्रीकृष्णमे प्रवेश कर जाते हैं। चक्रधारी श्रीहरि उनके सारे पापोंका नाश कर हालते है ॥

स्तवराजः समाप्तोऽयं विष्णोरद्भतकर्मणः। गाङ्गेयेन पूरा गीतो महापातकनाशनः॥

राजानत्वन भीषाने पूर्वकालमें जिसका गान किया था। अद्भवकर्मा विष्णुका वही यह स्तवराज पूरा हुआ है। यह बडे-बडे पातकींका नाश करनेवाला है ॥

> इमं नरः स्तवराजं सुसुक्षः परञ्हाचिः कलुषितकलमपापहम्। व्यतीत्य छोकानमलान् सनातनान् पदं स गच्छत्यसतं महात्मनः ॥ )

यह स्तोत्रराज पापियोंके समस्त पापीका नाश करनेवाला है, सहार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छावाला जो मनुष्य इसका पवित्रभावसे पाठ करता है। वह निर्मल सनातन छोकींको भी लॉघकर परमात्मा श्रीकृष्णके अमृतमय धामको चला जाता है।

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपूर्वणि राजधर्मानुशासुनपूर्वणि भीष्मस्तवराजे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुञासनपर्वमें भीष्मस्तवराजविषयक सैताकीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ ( टाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ व्लोक मिलाकर कुल १४२ व्लोक है )

## अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः

वैशस्यायन उपाच

ततः स च हपीकेशः स च राजा युधिष्ठिरः । कृपादयम्ब ते सर्वे चत्वारः पाण्डवाश्च ते ॥ १ ॥ रथैस्तैर्नगरप्रक्यैः पताकाञ्चजशोभितैः। ययुराम् कुरुक्षेत्रं वाजिभिः शीवगामिभिः॥ २ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं-राजन् । तदनन्तर मगवान श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, कृपाचार्य आदि सत्र छोग तथा शेष चारों पाण्डव ध्वजा-पताकाओंसे सुगोभित एव शीवगासी घोडोंद्वारा सचालित नगराकार विज्ञाल रथोंसे शीवतापूर्वक कुरुक्षेत्रकी ओर वढे ॥ १-२ ॥

परश्चरामजीद्वारा होनेवाले क्षत्रियसंहारके विषयमें राजा युधिष्ठिरका प्रका तेऽवतीर्य कुरुक्षेत्रं केशमज्जास्थिसंकुलम्। देहन्यासः कृतो यत्र क्षत्रियैस्तैर्महात्मभिः॥ ३ ॥

वे सब छोग केश, मजा और हड्डियोंचे भरे हए कर-क्षेत्रमें उत्तरे जहाँ महामनस्वी क्षत्रियवीरीने अपने शरीरका त्याग किया था ।। ३ ।)

गजाम्बदेहास्थिचयैः पर्वतैरिव संचितम्। नरशीर्षकपालैश्च शङ्कीरेव च सर्वशः॥ ४॥

वहाँ हाथियों और घोड़ोंके शरीरों तथा हड्डियोके अनेका-नेक पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। सब ओर शङ्कके समान सफेद नरसण्डोंकी खोपड़ियाँ फैली हुई थीं ॥ ४ ॥

चितासहस्रप्रचितं वर्मशस्त्रसमाकुळम् । आपानभूमि काळस्य तथा भुकोज्झितामिव ॥ ५ ॥

उस भूमिमें सहलों चिताएँ जली थीं, कवच और अख-शब्जोंसे वह खान ढका हुआ था। देखनेपर ऐसा जान पडता था, मानो वह काळके खान-पानकी भूमि हो और काळने वहाँ खान-पान करके उसे उच्छिष्ट करके छोड़ दिया हो॥ भूतसंघानुचरितं रक्षोगणनिषेवितम्। पद्मयन्तस्ते कुरुक्षेत्रं यसुराशु महारथाः॥ ६॥

जहाँ शुंड-के-शुंड भृत विचर रहे थे और राधसगण निवास करते थे, उस कुरुक्षेत्रको देखते हुए वे सभी महारणी शीवतापूर्वक आगे बढ रहे थे॥ ६॥ गच्छन्नेच महाबाहुः स वै यादवनन्दनः।

. युधिष्ठिराय प्रोबाच जामदग्न्यस्य विक्रमम् ॥ ७ ॥ रास्तेमे चलते-चलते ही महाबाहु भगवान् यादवनन्दन

रास्तम चलत-चलत हा महाबाहु भगवान् याद्यनन्दन श्रीकृष्ण युधिष्ठिरको जमदिमकुमार परग्रुरामजीका पराक्रम समाने लगे—॥ ७॥

अमी रामह्रदाः पश्च दृश्यन्ते पार्थं दूरतः। तेषु संतर्पयामास पितृन् क्षत्रियशोणितैः॥८॥

कुत्तीनन्दन ! ये जो पॉच सरोवर कुछ दूरते दिखायी देते हैं । पाम-हृद' के नामले प्रसिद्ध हैं । इन्होंने उन्होंने धित्रियोंके रक्तसे अपने पितरोंका तर्राण किया था ॥ ८ ॥ जिःसप्तस्रकृत्वो चसुधां कृत्वा निःश्वत्रियां प्रसुः । इहेदानीं ततो रामः कर्मणी विरराम ह ॥ ९ ॥

्वाक्तिबाळी परशुरामजी इकील बार इस पृथ्वीको क्षत्रियौँ-से शून्य करके यहीं आनेके पश्चात् अन उस कमेंसे विरत हो गये हैं! ॥ ९ ॥

वुधिष्ठिर उ**वाच** 

त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता तिःक्षत्रिया पुरा । रामेणेति तथाऽऽत्य त्वमत्र मे संदायो महान्॥ १०॥

युधिष्टिरने पूछा-प्रभो ! आपने यह बताया है कि पहले परशुरामजीने इक्कीस बार यह पृथ्वी क्षत्रियोंसे स्ती कर दी थी, इस विषयमे मुझे बहुत बडा संदेह हो गया है ॥१०॥

क्षत्रवीजं यथा षग्घं रामेण यदुपुङ्गव। कथं भूयः समुत्पत्तिः क्षत्रस्यामितविकम॥११॥

अभित पराक्रमी यदुनाथ ! जब परश्चरामजीने क्षत्रियोंका बीजतक दश्य कर दियाः तब फिर अत्रिय-जातिकी उत्पत्ति कैसे हुई ? ॥ ११ ॥

महात्मना भगवता रामेण यदुपुङ्गव । कथमुत्तादितं क्षत्रं कथं वृद्धिमुपागतम् ॥१२॥

यदुपुङ्गव ! महात्मा भगवान् परश्चरामने क्षत्रियोंका संद्वार कित छित्रे किया और उसके बाद इस नातिकी दृद्धि कैसे हुई ! ॥ १२ ॥

महता रथयुद्धेन कोटिशः क्षत्रिया हताः। तथामूच मही कीर्णा क्षत्रियैर्वदतां वर॥१३॥

वकाओं में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! महारययुदके द्वारा जव करोड़ी क्षत्रिय मारे गये होंगे, उस समय उनकी लागेंते यह सारी पृथ्वी दक गयी होगी !! १३ !!

किमर्थे भागविणेदं क्षत्रमुत्सादितं पुरा। रामेण यदुशार्द्छ कुरुक्षेत्रे महात्मना॥१४॥

रामण यदुशादूळ कुरुक्षत्र महातमा ॥ १४॥ यदुर्षिह ! भृगुवंशी महातमा परशुरामने पूर्वकाळमें कुर-क्षेत्रमे यह क्षत्रियोंका संहार किस ळिये किया <sup>१</sup>॥ १४ ॥

अन्त यह सात्रयाका वहार कि ताल्य किता ! । र ० ॥ एतस्मे छिन्धि बार्ल्य संदायं ताक्यकितन ! आगमो हि एरः कृष्ण त्वत्तो नो वासवानुज ॥ १५॥

गरुडध्वज श्रीकृष्ण | इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र | आप भेरे संदेहका निवारण कीजिये। क्योंकि कोई भी शास्त्र आपरे बढ़कर नहीं है ॥ १९ ॥

वैशस्यायन जवाच्
ततो यथावत् संगदायज्ञः असुः
दाशंस तस्य निष्णिलेनतस्वतः ।
द्युधिष्ठिरायाप्रतिमौजसे तदा
यथाभवत् क्षत्रियसंकुळा मही॥ १६॥
वैद्यस्यायनजी कहते हैं—जनमेजप । राजा द्विष्ठिरेक् इस प्रकार पूळनेवर गदायज भगवाद श्रीकृष्णने अप्रतिम तेजसी द्युधिष्ठिरसे वह सारा चृतान्त यथार्यरूपे कह सुनावा कि किठ प्रकार यह सारी पृष्वी क्षत्रियोंकी लाशोरे हक गयी थी॥१६॥

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि रामोपास्यानेऽष्टवस्वारिंशोऽध्यायः॥ ४८॥ इस प्रकार श्रीमद्दामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें परशुरामके उपाल्यानका आरम्भतिषयक अज्ञताळीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८॥

एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

परशुरामजीके उपाख्यानमें खत्रियोंके विनाश और पुनः उत्पन्न होनेकी कथा

वासुदेव उवाच

भ्रजु कौन्तेय रामस्य प्रभावो यो मया श्रुतः। महर्षीणां कथयतां विकमं तस्य जन्म च॥१॥ भगवान् श्रीरुष्ण बोल्ले—कुन्तीनन्दन।मैने महर्षियां- निश्च आर पुनः उत्पन्त शास्त्र प्राक्ति क्या जनम्बी क्या के मुख्से परश्चिमाओं के प्रमानः पराक्रम तथा जनम्बी क्या जिस प्रकार सुनी है। वह सब आपको बताता हूँ। सुनिय ॥ यथा च जामदग्न्येन कोटिशः क्षत्रिया हताः। उद्भूता राजवरेषु ये भूयो भारते हताः॥ २॥ नित प्रकार जमदानिनान्दन परशुरामने करोड़ीं धविष्योंका चंहार किया था। पुनः जो धविष्य राजवशीमें उत्पन्न हुए। वे अब फिर भारतयुद्धमें मारे गये॥ २॥ जह्नोरजस्तु तनयो चळाकाश्वस्तु तत्सुतः। क्रिशिको नाम धर्मश्वस्तस्य पुत्रो महीपते॥ ३॥

प्राचीनकालमे जहुनामक एक राजा हो यये हैं। उनके पुत्रका नाम था अज । पृथ्वीनाथ ! अजले बलाकाश्व नामक पुत्रका जन्म हुला । बलाकाश्वके कुशिक नामक पुत्र हुआ । कुशिक बढे घर्मज ये ॥ ३ ॥

कारक वह वसरा ४ ॥ १ ॥ अभ्यं तपः समातिष्ठत् सहस्राक्षसमो भुवि । पुत्रं लभेयमजितं त्रिलोकेश्वरमित्युत् ॥ ४ ॥

वे इस भूतलपर सहस्रनेत्रचारी इन्द्रके समान पराक्रमी ये। उन्होंने यह सोचकर कि मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूँ, जो तीनों लोकींका शासक होनेके साथ ही किसीसे पराजित न हो, उत्तम तपस्या आरम्भ की ॥ ४॥

तमुष्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरंदरः। समर्थे पुत्रजनने स्वयमेवान्वपदात॥५॥ पुत्रत्वमगमद् राजंस्तस्य ठोकेश्वरेश्वरः। गाधिनामाभवत् पुत्रः कौद्यिकः पाकशासनः॥६॥

उनकी भयकर तपस्या देखकर और उन्हे शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करनेमें समर्थ जानकर लोकपालीके स्वामी एइस्र नेत्रीवाले पाकशासन इन्द्र स्वय ही उनके पुत्रक्षमें अवतीर्ण हुए ! राजन् ! कुशिकका वह पुत्र गाभिनामसे प्रसिद्ध हुआ !! ५-६ !!

तस्य कन्याभवद् गजन् नाम्ना सत्यक्तीप्रभो । तां गाधिर्श्वगुज्जाय सर्चीकाय ददी प्रभुः ॥ ७ ॥

प्रमो । गाधिके एक कत्या थीः जिसका नाम या सत्य-वती । राजा गाधिने अपनी इस कत्याका विवाह भृगुपुत्र ऋचीकके साथ कर दिया ॥

तस्याः प्रीतः स शौचेन भागीवः कुरुनन्दन । पुत्रार्थे श्रपयामास चर्च गाघेस्तयैव च ॥ ८ ॥

कुष्तन्दन ! सत्यवती वहे श्रद्ध आचार-विचारसे रहती थी। उसकी श्रुद्धताले प्रसन्न हो ऋचीक श्रुनिने उसे तथा राजा गाषिको भी पुत्र देनेके लिये चरु तैयार किया ॥ ८॥ आहुयोवाच तां भार्यो सर्चीको भार्गवस्तदा। उपयोज्यश्चरयं त्वया मात्राप्ययं तव॥ ९॥

भ्रावंशी भ्राचीकने उस समय अपनी पत्नी सत्यवतीको बुलाकर कहा—'यह चरु तो तुम खा छेना और यह दूसरा अपनी मॉको खिला देना ॥ ९॥

तस्या जनिष्यते पुत्रो दीतिमान् क्षत्रियर्षभः। अजय्यः क्षत्रियैर्होके क्षत्रियर्षभस्दनः॥१०॥ 'तुम्हारी माताके नी पुत्र होगाः नह अस्यन्त तेजस्वी एवं क्षत्रियशिरोमणि होगा । इस जगत्के क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेंगे । वह बड़े-बड़े क्षत्रियोंका सहार करने-वाळा होगा ॥ १०॥

त्वापि पुत्रं कल्याणि धृतिमन्तं शमात्मकम्। तपोऽन्वितं द्विजश्रेष्ठं चरुरेष विधास्पति ॥११॥ कल्याणि ! तुम्हारे लिये जो यह चरु तैयार किया है।

क्ट्याण । तुम्हार क्षिय जा यह चर तथार जिला हा यह तुम्हें चैथैबान्। ज्ञान्त एव तपस्यापरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र प्रदान करेगा? ॥ ११ ॥ इत्येवसुक्त्वा तां आर्यो सर्चीको भृगुनन्दनः।

इत्यवसुक्तवा तो आया सचाका मृगुनन्दनः। तपस्यभिरतः श्रीमाञ्जगामारण्यमेव हि॥१२॥ अपनी पत्नीचे ऐसा कहकर भृगुनन्दन श्रीमान् ऋचीक

दुनि तपस्यामें तत्पर हो जंगलमें चले गये ॥ १२ ॥ पतिस्मिन्नेय काले तु तीर्थयात्रापरो नृपः । गाधिः सदारः सम्प्राप्तः सर्चीकस्याश्रमं प्रति ॥ १३ ॥ इसी समय तीर्थयात्रा करते हुए राजा गाधि अपनी

इंत समय ताथपात्रा करते हुए राजा गापि अपना पत्नीके वाथ ऋचीक द्विनेके आश्रमपर आये ॥ १३ ॥ चरुद्वर्य गृहीत्वा च राजन् सत्यवती तदा । भर्तुर्वाक्यं तदाब्यग्रा मात्रे हुए। स्पवेदयत् ॥ १४ ॥

राजन् । उस समय सत्यनती बह दोनों चर छेकर शान्त-भावसे माताके पात गयी और बड़े हथेंके साथ पतिकी कही हुई बातको उससे निवेदित किया ॥ १४ ॥ माता सु सस्याः कौन्तेय दुहिन्ने स्वं चर्च द्वरी । सस्याध्यकमध्यालानादात्मसंस्थं चकार हु ॥ १५ ॥

कुन्तीकुमार ! सत्यवतीकी माताने अज्ञानवञ अपना चक तो पुत्रीको दे दिया और उसका चक छेकरभोजनद्वारा अपने में खित कर ठिया ॥ १५ ॥

अध सत्यवती गर्मे क्षत्रियान्तकरं तदा। धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरदर्शनम्॥१६॥

तदनन्तर सत्यवतीने अपने तेजस्वी हारीरहे एक ऐसा
गर्भ घरण किया, जो क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला या और
देखनेंमें बड़ा मयकर जान पड़ता था ॥१६ ॥
तामुचीकस्तदा ड्रष्ट्रा तस्या गर्भगतं द्विज्ञम् ।
अववीद् भृगुशाई्कः खां भार्या देवक्रपिणीम्॥१७॥
मात्रासि व्यंसिता भद्रे चरुव्यत्यासदेतुना ।
भविष्यति हि ते पुत्रः क्र्रकर्यात्यास्रेत्वाः॥१८॥

ध्यवतीके गर्भगत बालकको देखकर भगुश्रेष्ठ सूचीकने अपनी उस देवरुपिणी पत्नीये कहा—'भन्नें ! द्वम्हारी माताने वह बदलकर द्वारे हे उग लिया । द्वारहारा पुत्र अत्यन्त कोशी और कृरकर्म करनेवाला होगा ॥ १७-१८ ॥ उत्पत्स्वति च ते भ्राता ब्रह्मभूतस्तपोरतः । विद्यं हि ब्रह्म सुमहस्त्ररी तव समाहितम् ॥ १९ ॥ क्षत्रवर्धियं च सकलं तव मात्रे समर्पितम् । विषयं पेण ते भन्ने नैतदेषं भविष्यति ॥ २०॥

मातुस्ते ब्राह्मणो भूयात्तव च क्षत्रियः सुतः।

परातु तुम्हारा माई ब्राह्मणस्वरूप एवं तपस्यापरायण होगा। तुम्हारे चर्नमें मैंने सम्पूर्ण महान् तेज ब्रह्मकी प्रतिष्ठा की थी और तुम्हारी माताके लिये जो चर्च था, उसमें सम्पूर्ण क्षत्रियोचित वल-पराक्रमका समावेश किया गयाथाऽपरांतु करवाणि। चरुके वदल देनेसे अत्र ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा क्षत्रियं॥ १९-२०३॥ सैवमुक्ता महाभागा भन्नो सत्यवती तद्य ॥ २१॥ पपात शिरसा तस्मै वेपन्ती चाद्यवीदित्म्। नाहोंऽसि भगवक्य वक्तुमेवंविधं चचः। ब्राह्मणापसत्यं पुत्रं प्राप्यस्तीति हि मां प्रभो॥ २२॥ व्राह्मणापसत्यं पुत्रं प्राप्यस्तीति हि मां प्रभो॥ २२॥

पतिके ऐसा कहनेपर महाभागा सत्यवती उनके चरणोमे सिर रखकर गिर पड़ी और कॉपती हुई बोली—प्यमो ! भगवन् ! आज आप गुन्नते ऐसीबात न कहें कि तुम ब्राह्मणा-धम पुत्र उत्पन्न करोगी? |) २१-२२ |)

ऋचीक उवाच

नेष संकल्पितः कामो मया भद्रे तथा त्विष । उग्रकर्मा समुत्पन्नश्चरुव्यत्यासहेतुना ॥ २३ ॥

भू चीक बोळे—करवाणि ! मैंने यह सकरप नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भेषे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो । परंतु चरु बदल जानेके कारण तुम्हें भयंकर कर्म करनेवाले पुत्रको जन्म देना पढ रहा है ॥ २३ ॥

सत्यवत्युवाच

इच्छर्ळोकानपि मुने स्जेथाः कि पुनः सुतम् । द्यामात्मकसुजुं पुत्रं दातुमहैसि मे प्रभो ॥ २४ ॥

सत्यवती बोळी-धुने ! आप चाहे तो सम्पूर्ण छोकी-की नथी सृष्टि कर सकते हैं। फिर इच्छानुसार पुत्र उत्पन्न करनेकी तो बात ही क्या है ! अतः प्रमो ! मुझे तो श्रान्त एवं सरछ खमाववाला पुत्र ही प्रदान कीजिये ॥ २४ ॥

ऋचीक उवाच

नोक्तपूर्वानृतं भद्रे स्वैरेष्वपि कदाचन। किमुताप्ति समाधाय मन्त्रवश्वरूपाधने॥२५॥

ऋचीक बोले—महे ! मैंने कमी हास-परिहासमे भी झठी बात नहीं कही है; फिर अग्निकी खापना करके मन्त्रयुक्त चह तैवार करते समय मैंने जो संकल्प किया है। वह मिय्या कैसे हो सकता है ! ॥ २५॥

हृष्टमेतत् पुरा भद्रे ज्ञातं च तपसा मया। ब्रह्मभूतं हि सक्छं पितुस्तव कुछं भवेत्॥ २६॥

कल्याणि ! मैने तपस्याद्वारा पहले ही यह बात देख और जान ली है कि तुम्हारे पिताका समस्त कुल ब्राह्मण होगा ॥

सत्यवस्युगाच काममेवं भवेत् पीत्रो ममेह तव च प्रभो। हामात्मकमहं पुत्रं रुभेयं जपतां वर॥२७॥ सत्यवती वोळी-प्रभो ! आप जप करनेवाले जावणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा पीत्र भले ही उम स्वमावका हो जाय; परतु पुत्र तो मुझे ज्ञान्तम्यमावका ही मिळना चाहिये !! २७ !!

ऋचीक उवाच

पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे च वरवर्णिन । यथा त्वयोक्तं वचनं तथा भद्रे भविष्यति ॥ २८॥

ऋचीक चोळें— सुन्दरी ! मेरे लिये पुत्र और पीत्रमं कोई अन्तर नहीं है। महे ! व्रमने जैता कहा है, वैना ही होगा ॥ २८ ॥

वासुदेव उवार्च

ततः सत्यवती पुत्रं जनयामास भागवम्। तपस्यभिरतं शान्तं जमदिग्नं यतवतम्॥२९॥

श्रीकृष्ण बोले—राजन् ! तदनन्तर स्वयतीने शानः स्वयमपरायण और तपस्ती अगुवधी जमदग्निको पुत्रके रूपमे उत्पन्न किया ॥ २९ ॥

विश्वामित्रं च दायादं गाधिः कुशिकतन्द्रतः। यः प्राप ब्रह्मसमितं विद्वैर्वसगुणैर्युतम्॥२०॥

कुशिकनन्दन गाषिने विश्वामित्र नामक पुत्र प्राप्त कियाः जो सम्पूर्ण ब्राह्मणीन्वित गुणोसे सम्पन्न थे और ब्रह्मपिपदर्श-को प्राप्त हुए ॥ ३०॥

श्रूचीको जनयामास जमदिश्च तपोनिधिम् । सोऽपि पुत्रं द्याजनयज्ञमदिग्नः सुदारणम् ॥ ३१ ॥ सर्वविद्यान्तगं श्रेष्ठं धनुर्वेदस्य पारगम् । रामं क्षत्रियद्यन्तारं प्रदीतमिव पावकम् ॥ ३२ ॥

श्चिकिने तपस्याके भडार वमदिनिको जन्म दिया और जमदिनिने अत्यन्त उम्र स्वमाववाले जिस पुत्रको उत्यन्त किया, वही ये सम्पूर्ण विद्याओतथा धनुर्वेदके पारकृत विद्वार् प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी क्षत्रियहुन्ता परश्चरामजी हैं ॥ ३१-३२ ॥

तोषियत्वा महादेवं पर्वते गन्धमादन । अस्त्राणि वरयामास परशुं चातितेजसम्॥३३॥

परशुरामजीने गन्धमादन पर्वतपर महादेवजीको संतुष् करके उनसे अनेक प्रकारके अल और अत्यन्त तेनसी कुटार प्राप्त किये ॥ ३३ ॥

स तेनाकुण्ठधारेण ज्यलितानलवर्चसा । कुटारेणाप्रमेयेण लोकेष्वप्रतिमोऽभवत् ॥ ३४ ॥ उस कुटारकी धार कभी कुण्ठित नहीं होती थी । वर

चळती हुई आयके समान उदीप्त दिखायी देता या। उर अग्रमेय शक्तिशाली कुठारके कारण परश्चरामजी सम्पूर्ण लोकी में अप्रतिस बीर हो गये॥ ३४॥

प्रतिसन्नेव काले तु कृतवीर्यात्मजी वली। अर्जुनी नाम तेजसी स्त्रियो हैह्याधियः॥ ३५॥

इसी समय राजा कृतवीर्यका वलवान् पुत्र अर्जुन हैह्य-वंशका राजा हुआ। जो एक तेजस्वी क्षत्रिय था ॥ ३५ ॥ दत्तात्रेयप्रसादेन राजा वाहसहस्रवान् । चक्रवर्ती महातेजा विप्राणामाश्वमेधिके ॥ ३६ ॥ ददौ स पृथिवीं सर्वी सप्तद्वीपां सपर्वताम्। सवाहस्त्रवलेनाजी जित्वा परमधर्मवित् ॥ ३७॥

दत्तात्रेयजीकी कृपारे राजा अर्जुनने एक इजार मुजाएँ प्राप्त की थीं। यह महातेजस्वी चकवर्ती नरेज था। उस परम धर्मज्ञ नरेशने अपने बाहुबळते पर्वतीं और द्वीपांसहित इस सम्पूर्ण पृथ्वीको युद्धमें जीतकर अश्वमेघ यज्ञमें ब्राह्मणोको दान कर दिया था ॥ ३६-३७ ॥ तृषितेन च कौन्तेय भिक्षितश्चित्रभानुना। सहस्रवाहर्विकान्तः प्रादाद भिक्षामधाग्नये ॥ ३८॥

कुन्तीनन्दन ! एक समय भूखे-प्यासे हुए अग्निदेवने पराक्रमी सहस्रवाह अर्जनसे भिक्षा मॉगी और अर्जुनने अग्नि-

को वह भिक्षा दे दी॥ ३८॥ श्रामांन् पुराणि राष्ट्राणि घोषांश्चैव तु वीर्यवान्। जन्वाल तस्य वाणाग्राचित्रभानुर्दिधक्षया ॥ ३९ ॥ तत्पश्चात् बलगाली अग्निदेव कार्तवीर्य अर्जुनके वाणीके अत्रमानते गाँवीं, गोष्टी, नगरी और राष्ट्रीको भस्म कर दाखनेकी इच्छारे प्रव्वक्रित हो उठे ॥ ३९ ॥ स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेण महौजसः। ददाह कार्तवीर्यस्य शैलानथ वनस्पतीन् ॥ ४० ॥

उन्होंने उस महापराक्रमी नरेश कार्तनीर्यंके प्रभावसे पर्वर्तो और वनस्पतियोंको जळाना आरम्भ किया ॥ ४० ॥ स शून्यमाश्रमं रम्यमापवस्य महात्मनः। पवनेनेद्धश्चित्रभातुः सहैहयः ॥ ४१ ॥ हवाका सहारा पाकर उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते हुए अग्नि-देवने हैहयराजको साथ लेकर महात्मा आपवके सुने एव सुरम्य आश्रमको जलाकर भस्म कर दिया ॥ ४१ ॥ थापवस्तु ततो रोपाच्छशापार्जनमच्यत । दम्घेऽऽश्रमे महावाहो कार्तवीर्येण वीर्यवान् ॥ ४२ ॥

महाबाह् अन्युत । कार्तवीर्यके द्वारा अपने आश्रमके जला दिये जानेपर शक्तिशाली आपच सुनिको वङ्गा रोष हुआ । उन्होंने कृतनीर्यपुत्र अर्जुनको शाप देते हुए कहा-।। त्वया न वर्जितं यसान्ममेदं हि महद् वनम् । दग्धं तसाद् रणे रामो वाहुंस्ते छेत्स्वतेऽर्जुन॥ ४३॥

अर्जुन ! दुसने मेरे इस विशाल वनको भी जलाये विना नहीं छोड़ाः इसलिये संग्राममें तुम्हारी इन मुजाओंको परशु-रामजी काट डालेंगे ।। ४३ ॥

अर्जुनस्तु महातेजा वली नित्यं रामात्मकः। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य दाता शुरुख भारत ॥ ४४ ॥ भारत । अर्जुन महातेजस्वीः वस्रवानः नित्य शान्ति-

परायणः ब्राह्मण-मक्त शरणागतींको शरण देनेवालाः दानी और शरबीर था॥ ४४॥

नाचिन्तयत् तदा शाएं तेन दत्तं महात्मना। तस्य प्रत्रास्त बळिनः शापेनासन् पितुर्वधे ॥ ४५ ॥

अतः उसने उस समय उन महात्माके दिये हुए शापपर कोई ध्यान नहीं दिया । शापवश उसके यलवान् पुत्र ही विताके वधमें कारण बन गये || ४५ || निमित्तादवलिप्ता वै नृशंसाध्येव सर्वदा।

जमद्गिनधेन्वास्ते बत्समानिन्युर्भरतर्षभ ॥ ४६॥ भरतश्रेष्ठ ! उस शापके ही कारण सदा कृरकर्म करनेवाले

वे वमडी राजकुमार एक दिन जमदिग्न सुनिकी होमधेनके वछड़ेको चुरा छे आये ॥ ४६ ॥ अशातं कार्तवीर्येण हैह्येन्द्रेण धीमता। तिश्विमसम्बद् युद्धं जामदग्नेर्महात्मनः॥ ४७॥

उस वछड़ेके लाये जानेकी चात बुद्धिमान हैहयराज कार्त-वीर्यको मालूम नहीं थी। तथापि उसीके लिये महातमा परश्र-रामका उसके साथ धोर युद्ध छिड़ गया ॥ ४७ ॥ ततोऽर्जनस्य वाहंस्तांदिछत्वा रामो चवान्वितः। तं भ्रमन्तं ततो वत्सं जामद्गन्यः स्वमाश्रमम् ॥ ४८ ॥ प्रत्यानयत राजेन्द्र तेषामन्तःपुरात् प्रभुः।

राजेन्ड ! तब रोषमे भरे हुए प्रभावशाली जमदग्निनन्दन परग्रसमने अर्जुनकी उन मुजाओंको काट डाला और इधर-उघर घूमते हुए उस बछड़ेको वे हैहयोंके अन्तःपरसे निकाल-कर अपने आश्रममें छे आये ॥ ४८५ ॥

अर्जुनस्य सुतास्ते तु सम्भूयावुद्धयस्तदा ॥ ४९ ॥ गत्वाऽऽश्रममसम्बद्धाः जमदग्नेमहात्मनः। अपातयन्त भएलाग्रैः शिरः कायान्नराधिय ॥ ५०॥ समित्क्रशार्थं रामस्य निर्यातस्य यशस्त्रिनः।

नरेश्वर ! अर्जुनके पुत्र बुद्धिहीन और मूर्ख थे ! उन्हींने संगठित हो महात्मा जमदग्निके आश्रमपर जाकर भरुळीके अग्रमागते उनके मस्तकको धड़से काट गिराया । उस समय यशस्त्री परश्चरामजी समिधा और बुःशा लानेके लिये आश्रमसे द्र चले गये थे ॥ ४९-५०% ॥

ववः पितृवधामवीद् रामः परममन्युमान् ॥ ५१ ॥ निःक्षत्रियां प्रतिश्रुत्य महीं शस्त्रमगृह्यत ।

पिताको इस प्रकार सारे जानेसे परश्रुरामके कोधकी सीसा न रही। उन्होंने इस पृथ्वीको क्षत्रियोंसे स्ती कर देनेकी भीषण प्रतिज्ञा करके इथियार उठाया ॥ ५१% ॥ वतः स स्युवार्ट्रुः कार्तवीर्यस्य वीर्यवान् ॥ ५२॥ विकम्य निजघानाशु पुत्रान् पौत्रांश्च सर्वशः।

भगुकुलके सिंह पराक्रमी परशुरामने पराक्रम प्रकट करके कार्तवीर्यके सभी पुत्रों तथा पौत्रोंका शीव ही संहार कर हाला ॥ ५२३ ॥

٥٥ وا و چسوو و و وسد

स हैहयसहस्राणि हत्वा परममन्युमान् ॥ ५३ ॥ चकार भागेवो राजन् मही शोणितकर्दमाम् ।

राजन् । परम कोधी परश्चतमने वहलो हैहर्योका वध करके इस प्रव्यीपर रक्तकी कीच मचा दी ॥ ५२६ ॥ स तथाऽऽशु महातेजाः कृत्वा निःक्षत्रियां महीस्॥ कृपया परयाऽऽविष्टो चनमेच जनाम ह ।

इस प्रकार शीष्ट्र ही पृथ्वीको क्षत्रियोंसे हीन करके महा-तेजस्वी परश्चराम अत्यन्त दयासे द्रवित हो बनमें ही चले गये ॥ ५४५ ॥

ततो वर्षसहस्रोषु समतीतेषु केषुचित्॥५५॥ क्षेपं सम्प्राप्तवांस्तत्र प्रकृत्या कोपनः प्रभुः।

तदनत्तर कई हजार वर्ष बीत जानेपर एक दिन वहाँ स्वभावतः क्रोधी परग्रुरामपर आक्षेप किया गया ॥ ५५% ॥ विश्वामित्रस्य पौत्रस्तु रैश्यपुत्रो महातपाः ॥ ५६ ॥ परावस्तुमेद्दाराज क्षिप्त्वाऽऽह जनसंस्वदि । ये ते ययातिपतने यक्षे सन्तः समागताः ॥ ५७ ॥ प्रतद्वनप्रस्तयो एम कि क्षत्रिया न ते । मिश्याप्रतिको राम त्वं कत्यसे जनसंस्वदि ॥ ५८ ॥ भयात् क्षत्रियवर्षराणां पर्वतं समुपाश्रितः । ५८ ॥ भयात् क्षत्रियवर्षराणां पर्वतं समुपाश्रितः । सा पुनः क्षत्रियवर्षराणां पर्वतं समुपाश्रितः ॥ ५८ ॥ सा पुनः क्षत्रियवर्षराणां पर्वतं समुपाश्रितः ।

महाराज | विश्वामित्रके पौत्र तथा रैध्यके पुत्र महारोजस्वी परावद्यने भरी सभामें आक्षेप करते हुए कहा—पंप्रम ! राजा ययातिके स्वर्गरे गिरनेके समय जो प्रतर्दन आदि सजन पुरुष यज्ञमे एकत्र हुए थे। क्या वे क्षत्रिय नहीं थे ! द्वम्हारी प्रतिवा शहरी है ! द्वम व्यर्थ ही जनताकी समामें जींग हॉका करते हो कि मैंने क्षत्रियोंका अन्त कर दिया । मैं तो समझता हूँ कि द्वाने क्षत्रिय बीरोंके भयते ही पर्वतकी शरण ली है । इस समय पृथ्वीपर सब ओर पुनः सैकहीं क्षत्रिय भर गये हैं । ५६—५९॥

गय हु? ॥ ५६-५५ ॥ परावसोर्वचः श्रुत्वा हास्त्रं जन्नाह भागेवः । ततो ये क्षत्रिया राजन् शतरास्तेन वर्जिताः ॥ ६० ॥ ते विवृद्धा महावीयाः पृथिवीपतयोऽभवन् ।

राजन् । पराबसुकी बात सुनकर भृगुबंधी परसुरामने पुनः शक्त उठा लिया । पहले उन्होंने जिन सैकड़ों क्षत्रियों-को छोड़ दिया था, वे ही बढ़कर महापराक्रमी भूपाल बन बैठे थे ॥ ६०½॥:

स पुनस्ताञ्जयानाञ्ज बाळानिप नराधिप ॥ ६१ ॥ गर्भस्थैस्तु मही व्याप्ता पुनरेवाभवत् तदा । जातं जातं स गर्भे तु पुनरेव जघान ह ॥ ६२ ॥ अरसंश्च सुतान् कांश्चित् तदा क्षत्रिययोषितः।

नरेश्वर ! उन्होंने पुनः उन सबके छोटे-छोटे बचौंतक को शीष्ठ ही मार डाला । जो बच्चे गर्भमें रह गये थे। उन्हीं-से पुनः यह सारी पृथ्वी ब्यात हो गयी । परश्चरामजी एक एक गर्भके उत्तन्न होनेपर पुनः उत्तक वघ कर डाजते थे। उस समय क्षत्राणियाँ कुछ ही पुत्रोको बचासकी थीं ६१-६२६ विभस्त्रकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रसुः॥ ६३ ॥ दक्षिणामद्वीस्थानते कञ्चपायाददत्त ततः।

इस प्रकार शक्तिशाली परकुरामजीने इस पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंने हीन करके अश्वमेष यत्र किया और उसकी समाप्ति होनेपर दक्षिणाके रूपमे यह सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यपजीको दे दी ॥ ६१६॥

स क्षत्रियाणां शेषार्थं करेणोहिस्य कर्यपः॥ ६४॥ सुक्पप्रह्वता राजंस्ततो वाक्यमधाव्रवीत्। गच्छ तीरं समुद्रस्य दक्षिणस्य महासुने॥ ६५॥ न ते मद्द विषये राम वस्तव्यमिह कर्हिचित्।

राजन् । तदनन्तर कुछ क्षत्रियोंको बचाये रखनेकी इच्छाते कश्यपजीने खुक् िक्ष्ये हुए हायते संकेत करते हुए यह बात कही—-भाहामुने । अब तुम दक्षिण रामुद्रके तट्यर चले जाओ । अब कभी भेरेराज्यमें निवासन करना? ६४-६५३ ततः शूर्यारकं देशं खागरस्तस्य निर्ममे ॥ ६६॥ सहसा जामद्गन्यस्य सोऽपरान्तमहीतलम् ।

(यह सुनकर परश्चरामजी चले गये ) तयुद्धने चहुण जमदिनकुमार परश्चरामजीके लिये जगह खाली करके धूर्यारक देशका निर्माण किया। जिले अपरान्तभूमि भी कहते हैं॥ कह्मयपस्तां महाराज प्रतिगृष्टा चसुन्धराम्॥ ६७॥ स्तत्वा ब्राह्मणसंस्थां वे प्रविद्यः सुमहद् चनम् १

महाराज । कश्यपने पृथ्वीको दानमे छेकर उछे मासणिने अधीन कर दिया और वेस्वयं विशास्त्रवनके भीतर चलेग्ये॥ ततः शृङ्गास्त्र वैश्यास्त्र यथा स्वेरप्रचारिणः॥ ६८॥ अवर्तन्त द्विसाग्न्याणां हारेषु भरतप्रभ।

भरतश्रेष्ठ ! फिर तो स्वेन्छाचारी वैश्य और ग्रह श्रेष्ठ द्विजोंकी स्त्रियोंके साथ अनाचार करने छगे ॥ ६८ !॥ अराजके जीवलोंके दुवेला चलवर्तरेः॥ ६९ ॥ पीड-यन्ते न हि विश्रेषु प्रभुत्वं कस्यचित् तदा ।

सारे जीवजगत्मे अराजकता फैल गयी । यहवार मनुष्य तुर्वलॉको पीड़ा देने लगे। उस समय ब्राह्मणॉमेंमे

किसीकी प्रमुखा कायम न रही ॥ ६९६ ॥ ततः कालेन पृथिबी पीड्यमाना दुरात्मिभः ॥ ७० ॥ विपर्ययेण तेनाशु प्रविवेश रसातलम् । सरक्यमाणा विधिवत् क्षत्रियधर्मरक्षिभः ॥ ७१ ॥

काळकसरे दुरात्मा मनुष्य अपने अत्माचारीले पृथ्वीको पीड़ित करने लगे। इस उलट-मेरले पृथ्वी बीम ही रसातल्में प्रवेश करने लगे। इस्पेकि उस समय धर्मरक्षक क्षत्रिमाँहारा विश्वपूर्वक पृथिवीकी रक्षा नहीं की जा रही थी।।।०००१।।

वौ दृष्ट्या द्रवर्ती तत्र संत्रासात् स महामनाः। अरुणा भारपामास कदयपः पृथिवी ततः॥ ७२॥ भयके मारे पृथ्वीको रखातलकी ओर भागती देख महामनस्त्री कश्यपने अपने अवर्जीका सहारा देकर उसे रोक दिया ॥ ७२ ॥

घृता तेनोरुणा येन तेनोर्वीति मही स्पृता । रक्षणार्थे समुदिश्य ययाचे पृथिवी तदा ॥ ७३ ॥ प्रसाद्य कञ्चपं देवी वरयामास भूमिपम् ।

कम्यपनीने ऊरते इस पृथ्वीको धारण किया था; इतिलये यह उर्वी नामचे प्रलिख हुईं। उससमय पृथ्वीदेवीने कश्यपनीको प्रस्क करके अपनी रखाके लिये यह वर साँचा कि सुझे भूपाल दीनिये॥

#### वृथिव्युवाच

सन्ति ब्रह्मन् मया गुप्ताः स्त्रीपु क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ७४ ॥ हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्त्र मां मुने ।

पृथ्वी योळी—त्रसन् ! मैने कियोंमें कई क्षत्रिय-जिरोमणियोंको किया रस्का है। सुने ! वे चन हैहयहुळमें उत्पन्न हुए है, जो मेरी रक्षा कर चकते है। ७४३ ॥ अस्ति पौरवदायादो विवृद्यस्तुतः प्रभो ॥ ७५॥ अस्द्रैः संवर्धितो वित्र ऋक्षवत्यथा पर्वते।

प्रमो । उनके विवा पुरुवंशी विदूरपका भी एक पुत्र जीवत है। जिले म्हासवान् पर्वतपर रिकेंने पालकर बड़ा किया है ॥ ७५ ई।। तथानुकम्प्रमानेन यज्ञनाथामितौजसा ॥ ७६॥ पराशरेज दायादः सीदासस्याभिरक्षितः। सर्वकर्माण कुरुवे सुद्भन्त तस्य स द्विजः॥ ७७॥ सर्वकर्मीत्यभिज्यातः स मां रक्षत् पार्थिवः।

इची प्रकार अभित शक्तिशाली यजपरायण महर्षि परावरने दयावश धौदाछके पुत्रकी जान वचायी है। वह राज-कुमार दिन होकर भी छाद्रोंके समान सन कर्म करता है। इसिल्चे 'सर्वकर्मा' नामसे विख्यात है। वह राजा होकर मेरी राज्य

शिविपुत्रो महातेजा गोपतिर्नाम नामतः ॥ ७८ ॥ चने संवर्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां मुने ।

राना शिविका एक महातेनस्ती पुत्र दचा हुआ है। निस्का नाम है गोपति। उसे बनमे गौओंने पारू-पोस्कर बड़ा किया है। भुने! आपकी आशाहो तो वही मेरी रखा करे॥ प्रतर्देनस्य पुत्रस्तु चरसो नाम महाबळः॥ ७९॥ वरसेः संवधिंतो गोष्ठे स मां रक्षतु पार्खिवः।

प्रतर्दनका महावर्धी पुत्र बत्त भी राजा होकर मेरी रखा कर सकता है। उसे गोशालामें बछड़ोंने पाला थाउ इसल्विये उसका नाम 'सत्तर' हुआ है॥ ७९%॥ दिश्विताहनपीत्रस्तु पुत्रों विविद्धास्य च ॥ ८०॥ गुप्तः स गीतमेनासीट् गङ्गाकुलेऽभिरक्षितः।

दिषवाहनका पीत्र और दिविस्यका पुत्र भी गङ्गातटपर महर्षि गौतमके द्वारा सुरक्षित है ॥ ८०३ ॥

बृहद्रयो महातेजा भूरिभूतिपरिष्हतः॥ ८१॥ गोलाङ्गुलैर्महाभागो गृष्ठकूटेऽभिरक्षितः।

महावेजस्वी महामाग वृहद्वय महान् ऐश्वयंते सम्पन्न है। उसे एप्रकृट पर्वतपर छक्ष्योंने बचाया था।। ८१ई।। मरुचस्यान्यवाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः॥ ८२॥ मरुत्यतिसमा वीयों समुद्रेणाभिरक्षिताः।

राजा महत्तके वंशमें भी कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित हैं। जनकी रक्षा लमुदने की है। उन सबका पराक्रम देवराज इन्द्रके तुद्य है।। ८२३ ।। पते स्वियदायादास्त्रज तत्र परिश्रुताः।। ८३ ॥ दोकारहेमकारादिजाति नित्यं समाश्रिताः।

वे सभी सिवय बालक जहाँ नहीं विख्यात हैं। वे सदा शिल्पी और सुनार आदि जातियोंके आश्रित होकर रहते हैं॥ यदि मामभिरक्षन्ति ततः ख्यास्मामि निम्चला॥ ८४॥ एतेषां पितरक्षेव तथेव च पितामहाः। मदर्थे निहता युद्धे रामेणाहित्यकर्मणा॥ ८५॥

यदि वे क्षत्रिय मेरी रक्षा करें तो मैं अविचल मावसे हिस्त हो सकूँगी। इन वेचारोंके वाप-दादे मेरे ही लिये युद्धमे अनायास हो महान् कर्म करनेवाले परश्चरामजीके हारा ग्रारे गये हैं॥ ८४-८५॥ तेपामपचितिक्षेत्र मया कार्या महासुने। न हार्ह कामये नित्यमतिकान्तेन रक्षणम्। वर्तमानेन वर्तयं तत् क्षिप्रं संविधीयताम्॥ ८६॥

महामुने । मुझे उन राजाओंसे उन्हण होनेके लिये उनके इन वंशजोंका सत्कार करना चाहिये । मैं वर्मकी मर्यादाको लॉबनेबाले क्षत्रियके द्वारा कदापि अपनी रक्षा नहीं चाहती । जो अपने वर्ममें खित हो। उसीके संरक्षणमें रहूँ, यही मेरी इच्छा है। अतः आप इसकी शीष व्यवस्था करें ॥ ८६ ॥

#### वासुदेव उवाच

ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान् समानीय कश्यपः। सभ्यविञ्चन्महीपालान् क्षत्रियान् वीर्यसम्मतान्॥८७॥

श्रीकृष्ण कहते हैं—राजन् | तदनन्तर पृथ्वीके बताये हुए उन धव पराक्रमी क्षत्रिय भूपालोंको बुलकर कश्यपजीन उनका मित्र-मित्र राज्योपर अभिषेक कर दिया ॥ ८७ ॥ तेषां पुत्राध्य पौत्राध्य येषां चंदााः मतिष्ठिताः । प्रवमेतत् पुरावृत्तं यन्मां पुञ्छितः पाण्डल ॥ ८८ ॥ उन्हींके पुत्र-पीत्र बढ़े। जिनके वश इत समय मतिष्ठित है । पाण्डनन्त । तुमने जिलके विषयमें शुक्रसे पृष्ठा या, वह पुरातन इतान्व पेसा ही है ॥ ८८ ॥

वैशस्यायन जवाच एवं द्ववंस्तं च यदुप्रवीरो युधिष्ठिरं धर्मसूनां चरिष्ठम्। रथेन तेनाद्यु ययो सहात्मा दिदाः प्रकारान् भगवानिवार्कः॥ ८९॥

वैशस्पायनजी कहते हैं-राजन् ! धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिरसे इस प्रकार वार्तालाप करते हुए यदकुलतिलक महात्मा

श्रीकृष्ण उस रथके द्वारा भगवान् सूर्यके समान सम्पूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए शीवताप दें कुआगे बहते चले गये।। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि रामोपाख्याने एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९ ॥

ि शान्तिपर्वकि

इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजधर्मानजासनपर्वेमें परशरामोपाल्यानविषयक उनन्त्रासन् अध्याय परा हुआ ॥४९॥

# पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### गुण-प्रमावका सविस्तर वर्णन भीष्मजीके श्रीकष्णदाग

वैशम्पायन उवाच ततो रामस्य तत् कर्मं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः। विस्मयं परमं गत्वा प्रत्युवाच जनार्दनम् ॥ १ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन् ! परशुरामजीका वह अलैकिक कर्म सुनकर राजा युधिष्ठिरको बड़ा आस्चर्य हुआ । वे भगवान श्रीकृष्णसे बोले--।। १ ॥ अहो रामस्य वार्णीय शकस्येव महात्मनः। विक्रमो वसधा येन कोधान्तिःक्षत्रिया कृता ॥ २ ॥

·वृष्णिनन्दन ! महात्मा परग्ररामका पराक्रम तो इन्द्रके समान अत्यन्त अद्भुत है। जिन्होंने क्रोध करके यह सारी पृथ्वी क्षत्रियोंसे सनी कर दी ॥ २ ॥

गोभिः समुद्रेण तथा गोळाङगूळर्शवानरैः। गमा रामभयोद्धिःनाः क्षत्रियाणां कुळोद्धहाः ॥ ३ ॥

'क्षत्रियोंके कुलका भार घहन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष परशुरामजीके भयसे उद्भिग्न हो छिपे हुए थे और गाय, समुद्र छंगर, रीछ तथा वानरींद्वारा उनकी रक्षा हुई थी ॥ ३ ॥ अहो धन्यो नुलोकोऽयं सभाग्याश्चनरा भुवि। यत्र कर्मेंडरां धर्म्यं ब्रिजेन कृतमित्यत्।। ४॥

अहो | यह मनुष्यलोक धन्य है और इस भूतलके मनुष्य बड़े भाग्यवान है, जहाँ द्विजनर परशुरामजीने ऐसा धर्मसङ्गत कार्य किया"।। ४ ॥

तथावृत्तौ कथां तात तावच्युतयुधिष्ठिरौ। जग्मतुर्यत्र गाङ्गेयः शरतल्पगतः

तात । युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण इस प्रकार बातचीत करते हुए उस स्थानपर जा पहुँचैः जहाँ प्रमावशाली गङ्गानन्दन भीवम बाणशस्यापर सोये हुए थे ॥ ५॥ शरप्रस्तरशायिनम् । ततस्ते दहराभीषमं सायंसूर्यसमप्रभम् ॥ ६ ॥ **खरिमजालसं**वीतं

उन्होंने देखा कि मीष्मजी शरशय्यापर सो रहे हैं और अपनी किरणीसे घिरे हुए सार्यकालिक सूर्यंके समान प्रकाशित

होते हैं ॥ ६ ॥ मुनिभिदेवैरिव शतकत्म । उपास्प्रमानं नदीमोघवतीमनु ॥ ७ ॥ परमधर्मिष्ठे टेशे

जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं। उसी प्रकार बहुत-से महर्षि ओघवती नदीके तटपर परम चर्ममय स्थानमें उनके पास बैठे हुए थे ॥ ७ ॥

दुरादेव तमालोक्य कृष्णो राजा च धर्मजः। चत्वारः पाण्डवाश्चैव ते च शारद्वताद्यः॥ ८॥ अवस्कन्द्याथ वाहेभ्यः संयम्य प्रचलं मनः। एकीकृत्येन्द्रियप्राममुपतस्थुर्महामुनीन्

श्रीकृष्णः धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरः अन्य चारों पाण्डव तथा कृपाचार्यं आदि सब लोग दूरसे ही उन्हे देखकर अपने-अपने रथसे उतर गये और चञ्चल मनको कावूमें करके सम्पर्ण इन्द्रियोंको एकाम कर वहाँ वैठे हुए महामुनियोंकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ८-९ ॥

अभिवाद्य तु गोविन्दः सात्यकिस्ते च पार्थिवाः । गाङ्गेयमुपतस्थिरे ॥ १०॥ ब्यासादीनृषिमुख्यांश्च

श्रीकृष्ण, सात्यिक तथा अन्य राजाओने व्यास भादि महर्षियोंको प्रणाम करके गङ्गानन्दन भीष्मको मस्तक द्यकाया ॥ १० ॥

वतो वृद्धं तथा दृष्टा गाङ्गेयं यदुकौरवाः। परिवार्य ततः सर्वे निषेदुः पुरुषर्धभाः॥११॥ तदनन्तर वे सभी यद्वंशी और कौरव नरशेष्ठ पृढे

गुझानन्दन भीष्मजीका दर्शन करके उन्हें चारों ओरसे घेर-कर बैठ गये ॥ ११ ॥

ततो निशाम्य गाङ्गेयं शाम्यमानमिवानलम् । किंचिद् दीनमना भीष्ममिति होवाच केरावः॥ १२॥

इसके बाद मगवान् श्रीकृष्णने मन-ही-मन दुछ दुखी हो बुझती हुई आगके समान दिखायी देनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मको सुनाकर इस प्रकार कहा--॥ १२॥ कव्यिज्ञानानि सर्वाणि प्रसन्नानि यथा पुरा ।

कचित्र ब्याकुला चैव वुद्धिस्ते चदतां चर ॥१३॥ ·वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्मजी ! क्या आपकी सारी जानेन्द्रियाँ

पहलेकी ही भॉति प्रसन्न हैं ? आपकी बुद्धि व्याकुल तो नहीं हुई है ? ॥ १३ ॥

शराभिधातदुःखात् ते किंचद् गात्रं न दूयते। मानसाद्पि दुःखाद्धि शारीरं वलवत्तरम् ॥ १४॥ ध्यापको वाणींकी चोट सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा

है उससे आपके शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ? क्योंकि मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रवल होता है—उसे सहना कठिन हो जाता है ॥ १४ ॥

वरदानात् पितुः कामं छन्दमृत्युरसि प्रभो । शान्तनोर्धर्मनित्यस्य न त्येतन्त्रमम कारणम् ॥१५॥

भ्रमो ! आपने निरन्तर धर्ममें तसर रहनेवाले पिता शान्ततुके वरदानसे मृत्युको अपने अधीन कर लिया है ! जब आपकी इच्छा हो तथी मृत्यु हो सकती है अन्यथा नहीं । यह आपके पिताके वरदानका ही प्रभाव है। मेरा नहीं ॥१५॥ सुस्यक्षमोऽपि तु देहें वे शल्यो जनयते राजम् । कि पुनः शरसंघातीश्चतस्य तथ पार्थिव ॥१६॥

प्राजन् । यदि शरीरमें कोई महीन-ते-महीन भी कॉटा गड़ जाय तो वह भारी वेदना वैदा करता है। किर को वाणोंके समूहते चुन दिया गया है, उस आपके शरीरकी पीडाके विषयमें तो कहना ही क्या है । ॥ १६॥ कामं नैतत् तवाख्येयं प्राणिनां प्रभवाष्ययो । उपवेष्टं भवाक्याको देवानामपि भारता॥ १७॥

'सरतनन्दन ! अवश्य ही आएके खासने यह कहना उचित न होगा कि 'समी प्राणियोंके जन्म और मरण प्रारच्य-के अनुसार नियत हैं । अतः आपको दैवका विधान समझकर अपने मनमें कोई हुःख नहीं मानना चाहिये।' आपको कोई क्या डपदेवा देगा ! आप तो देवताओंको भी उपदेवा देनेमें समये हैं ॥ १७ ॥

यच भूतं भविष्यं च भवच पुरुपर्पभ । सर्वे तज्जानबृद्धस्य तव भीष्म प्रतिष्ठितम् ॥ १८ ॥

'पुरुपप्रसर भीवम ! आप जानमें सबसे बढ़े-खड़े हैं । आपकी द्वादिमें भूतः भविष्य और बर्तमान सब कुछ प्रविद्वित है ॥ १८ ॥

संहारखेव भूनानां धर्मस्य च फलोद्यः। विदितस्ते महामान त्वं हि धर्ममयो निधिः॥१९॥

महामते ! प्राणियोंका धंहार कव होता है ! धर्मका क्या फल है ! और उसका उदय कव होता है ! ये सरी वातें भारको जात हैं। क्योंकि आप धर्मके प्रसुर प्रण्डार है ॥ त्वां हि राज्ये खितं स्फीतें समग्राहमरोगिणम् । स्नीसहस्रोः परिवृतं प्रस्थामीयोज्येरेतसम्॥ २०॥

भाग एक समुद्धिमाली राज्यके अधिकारी थे, आपके सपूर्व अङ्ग ठीक थे, किसी अङ्गर्म कोई न्यूनता नहीं थी, आपको कोई रोग भी नहीं या और आप हजारों क्रियोंके वीचमे रहते थे, तो भी में आपको कार्चरेता (अखण्ड ब्रह्म-चर्यस सप्पा) ही देखता हूँ ॥ २०॥ अर्थत सान्तमवाद भीएमान विश्व क्रोकेस मार्थिक

म्रते शान्तनवाद् भीपमात् त्रिषु छोनेषु पार्थिय। सत्यधर्मान्महावीर्योच्छ्यद् घर्मेकतत्वरात् ॥ २१ ॥ मृत्युमावार्ये तपसा शरसंस्तरशायिनः । निसर्गप्रभवं किचिन्न च तातानुग्रुश्चमः ॥ २२ ॥

'तात ! पृथ्वीनाय ! मैने तीनों छोकोंमें सत्यवादी। एक-मात्र धर्मेमें तत्परः, शूरवीरः महापराक्रमी तथा बाणश्य्यापर धयन करनेवाले आप शान्तानुनन्दन मीम्मके क्षिवा दूबरे किसी ऐसे प्राणीको ऐसा नहीं सुना है। जिसने शरीरके लिये समाविद्य मृत्युको अपनी तपस्याचे रोक दिया हो॥२१-२२॥ सत्ये तपिस दाने च यशाधिकरणे तथा। घनुवेंदे च बेदे च नीत्यां चैवानुरक्षणे॥२३॥ अनुश्रांस शुचिं दान्तं सर्वभूतिहिते रतम्। महार्य्य त्वत्सहर्या न कांचिद्युशुश्चमा।१४॥

'सत्य, तप, दान और यनके अनुद्यानमे, वेद, धनुवेंद तथा नीतिशक्षके शानमें। प्रचाके पाठनमें। कोमलतापूर्ण नर्ताव। बाहर-मीतरकी शुद्धिः मन और इन्द्रिगोंके समम तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितराधनमे आपके समान मैंने दूसरे किसी महारयीको नहीं सुना है ॥ २१-२४ ॥ त्वं हि देवान सगन्धवीनस्रदान यक्षदाक्षसात्।

त्वं हि देवान् सगन्धवोनसुरान् यक्षराक्षसान् । शक्तस्त्वेकरथेनैय विजेतुं नात्र संशयः ॥ २५॥

आप छम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, असुर, यक्ष और राखवेंको एकमात्र रयके द्वारा ही जीत तकते थे, इसमें सशय नहीं है।। स त्वं भीषम महावाहो वस्तां वासवोपमः। नित्वं विमेः समास्यातो नवमोऽनवमो गुणैः॥ २६॥

प्महायाहो भीष्म ! आप बयुऑमें वासव (इन्द्र ) के समान हैं। ब्राहाणींने सदा आपको आउ बयुऑके अश्रसे उत्पन्न नवॉ बयु बताया है। आपके समान गुणोंमें कोई नहीं है॥ २६॥

यहं च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसत्तम । त्रिद्रोप्यपि विख्यातस्यं दाक्यापुरुषोत्तमः॥ २७॥

पुरुषमवर ! आप कैसे हैं और क्या हैं। यह मै जानता हूं ! आप पुरुषोंमें उत्तम और अपनी शक्तिके लिये देवताओंमे मी विख्यात है ॥ २७ ॥

मतुष्येषु मतुष्येन्द्र न दशे न च से श्रुतः। भवतो वा गुणेर्युकाः पृथिन्यां पुरुषः कवित्॥ २८॥

प्तरेन्द्र ! मनुष्यामें आपके समान गुणाँवे युक्त पुरुष इस पृष्वीपर न तो मैंने कहीं देखा है और न सुना ही है ॥२८॥ त्वं हि सर्वगुणे राजन, देवानप्यतिरिज्यसे । तपसा हि भवान्द्राका स्वष्टं छोकांश्चराचरान्॥ २९॥

पानन् । आप अपने सम्पूर्ण गुणोंके द्वारा तो देवलाओंले भी वहकर हैं तथा वपस्थाके द्वारा चराचर स्टेकीकी भी स्टिकर बकते हैं॥ २९॥

कि पुनश्चातमनो लोकानुचमानुचमेर्गुणैः। तदस्य तव्यमानस्य शातीनां संस्रयेन वै ॥ ३०॥ व्यष्टस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भीषम व्यपानुद् ।

ंफिर अपने लिये उत्तम गुणसम्पन्न लोकोंकी स्तिष्टे करना आपके लिये कौन वडी बात है। अतः मीक्म ! आपसे यह निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डव आपने सुरुम्बीकरोंके वधसे बहुत संदस हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करें ॥३० है॥ ये हि धर्माः समाख्याताश्चातुर्वर्ष्यस्य भारतः॥ ३१॥ चातुराश्रम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितास्तव। चातुर्विचे च ये प्रोक्ताश्चातुर्होने च भारतः॥ ३२॥

'भारत! जाओंमे चारों वणों और आश्रमोके छिये चो-जो धर्म बताये गये हैं, वे सव आपको विदित हैं। चारों विद्याओंमें जिन धमेंका प्रतिपादन किया गया है तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी आपको हात हैं॥ योगे सांख्ये च नियता ये च धर्माः सनातनाः। चातुर्वर्ण्यस्य यश्चोक्तो धर्मो न स्म विष्ठ्यते॥ ३६॥ सेव्यमानः सवैयाख्यो गाडेय विवितस्तव।

भाइनन्दन ! योग और शाख्यमें जो सनातन धर्म नियत हैं तथा जारों वणोंके लिये जो अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन करते हैं, वह सब आपको व्याख्यासिहत जात है ॥ ३३ई ॥ प्रतिलोमप्रस्तानां वर्णानां चैव यः स्पृतः ॥ ३४ ॥ देशजातिकुलानां च जानीषे धर्मलक्षणम् । घेदोक्तो यथा शिष्टोक्ता सदैव विदितस्तव ॥ ३५ ॥ 'विलोम क्रमेरे उत्पन्न हुए वर्णसङ्करीका जो धर्म है, उससे

भा आप अपरिचित नहीं हैं। देशः जाति और कुलके धर्मोका

स्या छक्षण है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वेदोंमें प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषेंद्वारा कथित धर्मोंको भी आप स्दासे ही जानते हैं ॥ ३४-३५ ॥ इतिहासपुराणार्थाः कारस्म्येन विदितास्तव। धर्मशास्त्रं च सकलं नित्यं मनसि ते स्थितम्॥ ३६॥

'इतिहास और पुराणोंके अर्थ आपको पूर्णरुपते ज्ञात हैं। सारा धर्मशास्त्र सदा आपके मनमे खित है ॥ १६ ॥ ये च केचन छोकेऽस्मिन्नयोः संशयकारकाः। तेषां छेचा नास्ति छोके त्यदन्यः पुरुपर्यभ ॥ १७॥

'पुरुषप्रवर ! ससारमें जो कोई सदेहग्रस्त विषय हैं। उनका समाधान करनेवाल आपके तिवा दूसरा कोई नहीं है॥

स पाण्डवेयस्य मनःसमुत्थितं नरेन्द्र शोकं व्यपकर्ष मेधया । भवद्विधा द्धुत्तमबुद्धिविस्तरा विमुद्धमानस्य नरस्य शान्तये ॥ ३८ ॥ 'नरेन्द्र ! पाण्डनन्दन युधिष्ठरके हृदयमें जो शोक उमइ आया है, उसे आप अपनी बुद्धिके द्वारा दूर कीजिये। आप-बैसे उत्तम बुद्धिके विस्तारबाले पुरुष ही मोहमस्त मनुष्यके शोक-संतापको दूर करके उसे शान्ति दे सकते हैं' ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्नेणिशत्त्रधमीनुशासनपर्नेणि कृष्णवाक्ये पद्धाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्नेके अन्तर्भतराज्यमीनुशासनपर्नेमै श्रीकृष्णवाक्यविषयक पन्तासर्वे अध्याय पूरा हुआ॥ ५०॥

### एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

मीष्मके द्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति तथा श्रीकृष्णका भीष्मकी श्रशंसा करते हुए उन्हें युधिष्ठरके लिये धर्मोपदेश करनेका आदेश

वैशम्पायन उवाच

शुःवा तु वचनं भीष्मो वासुदेवस्य धीमतः। किंचिदुन्नाम्य वदनं प्राञ्जलियांक्यमद्रवीत्॥ १॥

चैदानपायनजी कहते हैं—राजन् ! परम बुद्धिमान् वसुदेवनन्दन मगवान् श्रीकृष्णका वचन सुनकर भीष्मजीने अपना मुँह कुछ ऊपर उठाया और हाय बोङ्कर कहा ॥

भीष्म उवाच

नमस्ते भगवन् कृष्ण छोकानां प्रभवाष्यय । त्वं हि कर्ता दृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥ २ ॥

भीष्मजी बोळे—सम्पूर्ण ठोकोकी उत्पत्ति और प्रळयके अधिष्ठान भगवान् श्रीकृष्ण । आपको नमस्कार है। हृषीकेश । आप ही इस जगत्की खष्टि और सहार करनेवाळे है। आपकी कभी पराजय नहीं होती ॥ २॥

विश्वकर्मन् नमस्ते ऽस्तु विश्वात्मन् विश्वसम्भव। अपवर्गोऽसि भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर! आपको नमस्कार है । विश्वके आस्मा और विश्वकी उत्पक्तिके स्थानभूत जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है। आप पाँचों भूतोते परे और सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मोक्षस्वरूप हैं ॥ ३॥ नमस्ते त्रिष्ठ लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिष्ठ । योगेश्वर नमस्तेऽस्तु त्वं हि सर्वपरायणः॥ ४॥

तीनो लोकोंमे व्यास हुए आपको नमस्कार है। तीनों गुणोसे अतीत आपको प्रणास है। योगेश्वर । आपको नमस्कार है। आप ही सबके परम आधार हैं॥ ४॥ मन्संश्रितं यदा ८८त्थ त्वं चन्नः पुरुषसत्तम । तेन पर्यामि ते दिव्यान् भावान् हि निपुषसिम्

पुरुषपतर ! आपने मेरे सम्बन्धमें जो बात कही है। उससे में तीनों लोकोंमें ज्यास हुए आपके दिन्य भावींका साक्षात्कार कर गहा हूँ ॥ ५ ॥

तश्च पश्यामि गोविन्द यत् ते रूपं सनातनम् । स्नप्त मार्गा निरुद्धास्ते वायोरमिततेजसः॥६॥

गोबिन्द ! आपका जो सनातन रूप है। उसे भी में देख रहा हूँ । आपने ही अत्यन्त तेजस्ती वायुका रूप धारण करके अपरके सार्ती छोकीको ज्यात कर रक्खा है ॥ ६ ॥ दिवं ते शिरसा न्यातं पद्गयां देवी वसुन्धरा । दिशो भुजा पविश्वश्चर्वीयें शुका प्रतिष्ठितः॥ ७ ॥

स्वर्गलोक आपके मस्तकते और वसुन्वरा देवी आपके पैरोंसे व्याप्त है। दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं। सूर्व नेत्र है और शुकाचार्य आपके वीर्यम प्रतिष्ठित हैं॥ ७॥ अतस्तिपुष्पसंकारां पीतवाससमन्युतम्। वपूर्वस्तुमिमीमस्ते मेघस्येव स्विद्यतः॥ ८॥

आपका श्रीषिग्रह तींचीके फूळकी भाँति श्याम है। उस-पर पीताम्बर शोभा दे रहा है। वह कभी अपनी महिमांचे न्युत नहीं होता। उसे देखकर हम अनुमान करते हैं कि विजलीचहित मेघ शोमा पा रहा है॥ ८॥

त्वत्रपञ्चाय भक्ताय गतिमिद्यां विगीषवे । यञ्झेयाः पुण्डरीकाक्ष तद् ध्यायस्व सुरोत्तम ॥ ९ ॥

में आपकी दारणमें आया हुआ आपका मक्त हूं और अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता हूं। कमलनयन ! प्ररक्षेष्ठ ! मेरे लिये वो कल्याणकारी उपाय हो उसीका संकल्प कीजिये ॥ ९ ॥

वासुदेव उवाच

यतः खलु परा भक्तिर्मिय ते पुरुषर्पभ । ततो मया धपुर्दिच्यं त्विय राजन् प्रदर्शितम् ॥ १० ॥

श्रीकृष्ण बोले—राजन् । पुरुषप्रवर ! मुझमें आपकी परामिक है। इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य खरूपका दर्शन कराया है॥ १०॥

न ह्यभक्ताय राजेन्द्र भक्तायामुजने न च । दर्शयाम्यद्वमात्मानं न चाञ्चान्ताय भारत ॥ ११ ॥

मारत ! राजेन्द्र ! जो मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी चरळ खमावका नहीं है । जिसके मनमें ग्रान्ति नहीं है, उसे में अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता ॥११॥ भवांस्तु मम भक्तश्च नित्यं चार्जवमास्थितः । दमे तपसि सत्ये च दाने च निरतः श्रुचिः ॥१२॥

आप मेरे भक्त तो हैं ही। आपका स्वमाव भी सरछ है। आप हिन्द्रय-सयम, तपस्या स्वय और दानमें तत्तर रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं॥ १२॥ अहस्त्यं भीष्म मां द्रष्टुं तपसा स्वेन पार्थिव। तव हापस्थिता लोका येभ्यो नावर्तते पुनः॥१३॥

भूपाल ! आप अपने तपोवलसे ही मेरा दर्शन करनेके योग्य हैं। आपके लिये वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर

ļ

इस छोकमे नहीं आना पडता ।। १३ ॥

पञ्चाशतं पट् च कुरुप्रवीर शेषं दिनानां तव जीवितस्य । ततः शुभैः कर्मफळोदयैस्त्वं

समेष्यसे भीष्म विमुच्य देहम् ॥ १४ ॥

कुरबीर भीष्म ! अब आपके जीवनके कुछ छप्पन दिन गेष हैं। तदनन्तर आप इस शारीरका त्याग करके अपने ग्रुम कर्मोके फळावरूप उत्तम लोकीमें जायेंगे ॥ १४ ॥

पते हि देवा वसनो विमाना-न्यास्थाय सर्वे ज्वलिताग्निकल्पाः। अन्तर्हितास्त्वां प्रतिपाळयन्ति

काष्टां प्रपद्यन्तमुवस्पतद्गम् ॥ १५ ॥ देखियेः वे प्रच्चित अग्निके समान तेजस्वी देवता और वस्र विमानोंर्मे बैठकर आकाश्चमें अहस्यरूपते रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने और आपके आनेकी बाट जोहते हैं ॥ १५ ॥

> व्यावर्तमाने भगवत्युदीची स्वर्थे दिशं काळवशास् प्रपन्ने । गन्तासि छोकान् पुरुषप्रवीर नावर्तते यातुपरुभय विद्वान् ॥ १६॥

पुरुषोमें प्रमुख बीर ! जन भगवान् सूर्यं कालनश दक्षिणायनसे कोटते हुए उत्तर दिशाके मार्गपर छोटेंगे, उस समय आप उन्हीं कोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर शामी पुरुष फिर इस ससारमें नहीं लीटते हैं !! १६ !!

> अमुं च छोकं स्विय भीष्म याते शानानि नङ्क्यन्त्यखिलेन चीर । अतस्यु खर्वे स्विय संनिकर्षे समागता धर्मविवेचनाय ॥ १७ ॥

बीर भीष्म । जब आप परलोक्तमं चले बाइयेगा, उस समय सारे जान छप्त हो बायेगे; अतः ये सब लोग आपके पास धर्मका विवेचन करानेके लिये आये हैं॥१७॥

तज्ञातिशोकोपहतश्रुताय

सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय । प्रबृहि धुर्मार्थसमाधियुक्तं

सत्यंवचोऽस्यापनुदाशु शोकम्॥ १८॥

ये सत्यपरायण युषिष्ठिर बन्धुनर्गोके शोकसे अपना सारा शास्त्रशन खो बैठे हैं; अतः आप इन्हे धर्मः, अर्थ और योगसे युक्त यचार्ष बार्ते सुनाकर शीव ही इनका शोक दूर कीनिये॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि कृष्णवानये एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मोतुशासनपर्वमें श्रीकृष्णवाक्यविषयक इनयावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५९॥

### द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना, भगवानका उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं पाण्डवोंका दूसरे दिन आनेका संकेत करके वहाँसे विदा होकर अपने-अपने खानोंको जाना

वैशम्पायन उवाच

ततः कृष्णस्य तद् वाक्यं धर्मार्थंसहितं हितम् । श्रुत्वा शान्तनवो भीष्मः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ॥ १ ॥

चैदाम्पायनजी कहते हैं—राजत् ! श्रीकृष्णका यह धर्म और अर्थते युक्त हितकर बचन युनकर शान्तनुनन्दन मीष्मने दोनों हाथ बोड्कर कहा—॥ १॥ छोकनाथ महावाहो दिाव नारायणाच्युत । तव वाक्यमपश्चत्य हर्षेणास्मि परिष्ठतः॥ २॥

'छोकताथ ] महाबाहो ! जिव ! चारायण ! अच्छात ! आपका यह वचन छुनकर मैं आनन्दके समुद्रमें निमग्न हो गया हूँ ॥ र ॥

गया हू ॥ र ॥ कि चाहमभिधास्यामि वाक्यं ते तव संनिघौ । यदा वाचोगतं सर्वे तव वाचि समाहितम् ॥ ३ ॥

्मला में आपके समीप क्या कह सकूँगा ? जब कि वाणीका सारा विषय आपकी बेदमयी बाणीमें प्रतिष्ठित है ॥ ३॥ यद्यकिचिस् फ्राचिछोंके कर्तेच्यं क्रियते च यत्। स्वत्तसात्रान्धतं देव लोके द्यख्यतो हि ते॥ ४॥

4देव ! छोकमें कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है। वह सब आप बुद्धिमान् परमेश्वरसे ही प्रकट हुआ है ॥ ४॥ कथ्येद् देवछोकं यो देवराजसमीपतः। धर्मकामार्थमोक्षाणां सोऽर्थं बूयात् तवाश्रतः॥ ५॥

्जो मनुष्य देवराज इन्द्रके निकट देवलोकका दुत्तान्त वतानेका साहर करकके, वही आपके समने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी बात कह सकता है। १ ॥ शराभितापास व्यथितं मनो में मधुसद्वन।

शरामितापाव् व्यायते मना म मजुरुद्दर्भ । गाम्राणि चावसीदिन्ति न च चुन्धिः प्रसीदिति ॥ ६ ॥ पम्रुसदन ! इन वाणोके गड़नेते जो जलन हो रही है। स्रसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ाके

मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है।। न च मे प्रतिभा काचिद्दिल किंचित्प्रभाषितुम्। पीड्यमानस्य गोविन्द विषानलसमैः रारेः॥ ७॥

भोषिन्द ! ये बाण विष और अग्निके समान मुसे निरन्तर पीड़ा दे रहे हैं। अतः मुझमे कुछ भी कहनेकी चर्कि नहीं रह गयी है।। ७।।

वछं मे प्रजहातीच प्राणाः संत्वरयन्ति च । मर्माणि परितप्यन्ति भ्रान्तिचित्तस्या द्यहम् ॥ ८ ॥

ंमेरा बल शरीरको छोड़ता चा नान पड़ता है। ये प्राण निकलनेको उतावले हो रहे हैं। मेरे मर्मस्यानॉर्मे बड़ी पीड़ा हो रही हैं। अतः मेरा चित्त खानत हो गया है।। ८॥ दीर्वस्यात् सज्जते वाङ् मे स कथं वक्तुमुत्सहे । साधु मे त्वं प्रसीदस दाशार्हकुळवर्धन ॥ ९ ॥

'दुबँब्दाके कारण मेरी जीम ताल्से सट जाती है। ऐसी दशामें मै कैवे बोल सकता हूं ? दशाईकुब्की वृद्धि करनेवाले प्रमो ! आप सुझपर पूर्णरूपसे प्रसन हो जाइये॥ ९॥ तत् क्षमस्य महावाही न ब्र्या किचिदच्युत। रवस्सिमधी च सीदेद्धि वाचस्पतिरपि ह्यस्म ॥ १०॥

भहाबाहो ! क्षमा कीजिये । मै बील नहीं सकता । आपके निकट प्रवचन करनेमें बृहस्पतिजी भी शिथिल हो सकते हैं। किर मेरी क्या विश्वात है है ॥ १० ॥ न दिशाः सम्प्रजानामि नाकाशं न च मेदिनीम् । केवलं तब वीर्येण तिष्ठामि मधुसुदन ॥ ११॥

प्रभुषद्व । मुझे न तो दिशाओंका शन है और न आकाश एवं पृथ्वीका ही मान हो रहा है। फेक्ट आपके प्रभावते ही जी रहा हूँ ॥ ११ ॥ स्वयमेव भवांस्तसाद् धर्मराजस्य यद्धितम्। तद् व्रवीत्वाश्य सर्वेषामागमानां त्वमागमः॥ १२॥

्हरिक्ये आप स्वयं ही जिसमें धर्मराजका हित है। वह बात शीम बताहये। व्योकि आप शास्त्रोके भी शास्त्र हैं। कथं त्वयि स्थिते कृष्णे शाध्यते छोककर्तिर। प्रमुखानमहिधः कश्चिद् गुरी शिष्य हव स्थिते॥ १३॥

(श्रीकृष्ण ) आप जगत्के कर्ता और लनातन पुरुप हैं। आपके रहते हुए मेरे-जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है १ क्या गुक्के रहते हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ११ ॥ १२ ॥

वासदेव उवाच

उपप्रविमदं वाक्यं कौरवाणां धुरम्धरे। महाबीयं महासक्वे स्थिरे सर्वार्थद्शिनि॥१४॥

भगवान् श्रीकृष्ण वोले—मीध्मजी। आप कुरक्षका मार वहन करनेवाले महापराक्रमीः परम वैदेवान् लिर तथा सवीर्थदशीं हैं। आपका यह कथन सर्वथा युक्तितंगत है॥ यहा मामात्थ चाह्नेय चाणधातरुजं प्रति। गृहाणात्र चर्र भीष्म मत्मसादरुजं प्रभो॥ १५॥ मङ्गानन्दन भीष्म। प्रभो। वाणोंके आधातरे होनेवाली

पीड़ाके विषयमें जो आपने कहा है। उसके लिये आग मेरी प्रसन्ततासे दिये हुए इस प्वरं को ग्रहण करें ॥ १५ ॥ न ते क्लानिन ते मूर्छो न द्राहो न च ते रुजा । प्रभविष्यन्ति गाङ्गेय छुत्थिपासे न चाप्युत ॥ १६ ॥ यञ्चाकुमार । अब आपको न ग्लानि होगी न मूर्छो न दाह होगा न रोग, भूख और प्यासका कष्ट मी नहीं रहेगा ॥ कानानि च समग्राणि प्रतिभास्यन्ति तेऽनघ । न च ते कचिदास्त्रिकुंबेः प्रावुर्भविष्यति ॥ १७॥

अन्य ! आपके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उटेंगे । आपकी बुद्धि किसी भी विषयमें कुण्डित नहीं होती ॥ १७ ॥

सत्त्वस्थं च मनो नित्यं तव भीष्मभविष्यति । रजस्तमोभ्यां रहितं घनैर्मुक्त इवोडुराट् ॥ १८॥

भीष्म ! आपका मन मेघके आवरणचे मुक्त हुए चन्द्रमाकी मॉति रजीगुण और तमोगुणचे रहित होकर सदा सच्चगुणमें खित रहेगा ॥१८॥

यद् यश्च धर्मसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि च। चिन्तयिष्यसि तत्राज्या चुद्धिस्तव भविष्यति ॥ १९ ॥

काप जिस्-जिस धर्मधुक्त या अर्थमुक्त विपयका चिन्तान करेंगे। उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढती जायती॥ १९॥

इमं च राजशार्वृत्व भूतवामं चतुर्विधम् । चसुर्विद्यं समाधित्य द्रश्यस्पमितविक्रम ॥ २० ॥

अभितपराक्रमी नृपश्रेष्ठ । आप दिस्य दृष्टि पाकर स्वेदनः अण्डनः उद्घिष्ण और जरायुज-इन चारों प्रकारके प्राणियोंकोदेख सर्वेगे ॥ २०॥

संसरन्तं प्रजाजालं संयुक्तो झानचशुवा। भीष्म द्रक्ष्यसि तत्त्वेन जले मीन इवामले॥ २१॥

मीध्म । ज्ञानहारिते सम्पन्न होकर आप संवारव-धनमें पढ़नेवाले सम्पूर्ण जीवसमुदायको उसी तरह यथार्थ रूपते देख सकेंगे। जैवे मतस्य निर्मल जलमें सद कुछ देखता रहता है ॥ २१॥

#### वैशम्पायन उवाच

वतस्ते व्याससहिताः सर्वं यस महर्पयः। भ्रम्यजुःसामसहितेर्वचोभिः कृष्णमार्चयम्॥ २२॥

वैशम्पायनजी कहते हैं —राजत् ! तदनन्तर व्याट-एहित समूर्ण महर्षियोंने ऋक् यन्त्र तथा सामवेदके मन्त्रीते मगनान् श्रीकृष्णका प्जन किया ॥ २२ ॥ ततः सर्वार्तवं दिव्यं पुष्पवर्षं नभस्तव्यत् । पपात यत्र वार्ष्णयः सगाज्ञेयः सपाण्डवः ॥ २३ ॥

तत्यस्चात् वहाँ गङ्गापुत्र भीषम और पाण्डुनन्दन युधिष्ठित्के साथ दृष्णिवंशी भगवान् श्रीष्ठण्ण विराजमान थे, वहाँ आकाशते सभी ऋतुओंमें खिळनेवाळे दिव्य पुष्णीकी वर्षा होने लगी ॥ २३॥

हान लगा । र र ॥ बादिजाणि च सर्वाणि जगुआ्याप्तरसां गणाः । न चाहितमनिष्टं च किश्चित्तज्ञ प्रदश्यते ॥ २४ ॥ सव प्रकारके वाजे वजने लगे, अपस्याओंके समुदाय गीव याने लगे । वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता या; जो अहित-कर और अनिष्टमारक हो ॥ २५ ॥

वदौ शिवः सुखो बायुः सर्वगन्धवहः शुचिः। शान्तायां दिशि शान्ताश्च प्रावदन् सुगपक्षिणः ॥ २५ ॥

धीतछ। युखद, मन्द, पिन्न एवं सर्वया युगन्ययुक्त बायु चल रही यी, सम्पूर्ण दिशाएँ जान्त थीं और उनमें रहनेवाल पशु एवं पक्षी शान्तमावसे मनोहर वचन बोल रहे ये ॥ २५ ॥

त्तवो सुहृतोद् भगवान् सहस्रांशुर्दिवाकरः। दहन् वैनमिवैकान्ते प्रतीच्यां प्रत्यदृश्यतः॥ २६॥

इसी समय दो ही घड़ीमें भगवान् सहस्रकिरणमाली दिवाकर पश्चिम दिशाके एकान्त प्रदेशमें वहाँके वनप्रान्तको दंग्य करते हुएसे दिखायी दिये॥ २६॥ ततो अवर्षयः करने समस्याय स्वार्यन्यः।

ततो महर्षयः सर्वे समुत्थाय जनार्दनम् । भीष्यमामन्त्रयाञ्चक् राजानं च युधिष्ठिरम् ॥ २७ ॥ वन सभी महर्षिकीने उटकर भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्म

तया राजा मुशिष्ठिरसे विदा मॉगी ॥ २७ ॥ ततः प्रणाममकरोत् केशवः सहपाण्डवः । सात्यकिः संजयस्वेव स च शारद्वतः फुपः ॥ २८ ॥

इतके वाद पाण्डवींचहित श्रीकृष्णः सार्याकः, संजय तथा वरद्वातके पुत्र कृपान्वायीन उन सबको प्रणाम किया ॥२८ ॥ ततस्ते धर्मानिरताः सम्यक् तैराभिष्युजिताः । थ्वः समेष्याम इस्युक्त्वा यथेष्टं स्वरिता ययुः ॥ २९ ॥

उनके द्वारा भलीमाँति पूजित हुए वे धर्मपरायण महर्षि, 'हमलोग फिर कल सत्रेरे यहाँ आर्थने' ऐसा कहकर तुरंत ही अपने-अपने अमीष्ट स्थानको चले गये ॥ २९ ॥ तथैवामन्त्र्य गाङ्गेर्यं केहाचा पाण्डवास्त्था। प्रदेशिणसुपान्त्र्य रखानायरुद्धाः शुमान्॥ ३०॥

इसी प्रकार श्रीकृष्ण और पाण्डन भी ग्रङ्गानन्दन मीष्प-नीसे जानेकी आज्ञा छे उनकी परिक्रमा करके अपने मङ्गरूमय रसींपर जा बैठे ॥ ३० ॥

ततो एथैः काञ्चनचित्रकृवरै-मेदीधरामैः समदेश्च दन्तिभः। दृषेः सुपर्णेरिव चाद्युगामिभिः पदातिभिश्चाचरारासनादिभः॥ ३१॥ ययौरयानां पुरतो हि सा चमू-स्तयैव पश्चादितमात्रसारिणी।

पुरस्य पश्चाच यथा महानदी

तमृक्षवन्तं गिरिमेत्य नर्मदा॥ २२॥ सुवर्णनिर्मित विचित्र कृषरीषाळे रयोः पवेताकार मतवाळे हाथियोः गड्डके समान तीमगतिष्ठे चळनेवाळे घोडी तथा हाथमे धनुष्याण आदि लिये हुए वैदल वैनिकीते युक्त वह विद्याळ येना रयोके आये और पीछे भी बहुत दूरतक फैक्कर

वैसी ही शोभा पाने लगी, जैसे ऋखवान् पर्वतके पास पहुँचकर पूर्व और पश्चिम दिशामें भी प्रवाहित होनेवाली महानदी नर्मदा सुशोभित होती है ॥ ३१-३२ ॥

ततः पुरस्ताद् भगवान् निशाकरः समुत्यितस्तामभिद्षेयस्यमूम् । दिवाकरापीतरसा् मदोषधीः

पुतः स्वकंतेव गुणेन योजयन् ॥ ३३॥ इसके बाद पूर्वे दिशाके आकाशमे मगवान् चन्द्रदेवका उदय हुआ, जो उस सेनाका हर्ष बढा रहे थे और सूर्यने जिन बही-यही ओषधियोंका रस पी लिया था, उन सवको अपनी

हृति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेण राज्ञञ्जमीनुशासनपर्वेण युधिष्टिराद्यागमने द्विपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राज्ञचर्मानुशासनपर्वेमें युधिष्ठिर आदिका आगमनिवयक वाननवें अयगम प्रा हुआ॥५२॥

सुघावर्षी किरणोद्वारा पुनः उनके स्वामाविक गुणोंसे सम्पन्न कर रहे थे ॥ ३३॥

ततः पुरं सुरपुरसम्मितद्यति प्रविदयं ते यदुकुपपण्डवास्तदा । यथोस्तितान् भवनवरान् समाविदान् श्रमान्विता स्रगपतयो गृहा इव ॥ २४॥

तदनन्तर वे यदुकुको श्रेष्ठ वीर तथा पाण्डव सुरपुरके समान श्रोमा पानेवाले हस्तिनापुरमें प्रवेश करके यथायोग्य श्रेष्ठ महलेंके मीतर चले गये। ठीक उसी तरह, जैसे यके मार्री क् विश्रामके लिये पर्वतकी कन्दराओंमें प्रवेश करते हैं॥ ३४॥ युधिष्ठिराद्यागमने द्विपक्षात्रमोऽष्यायः॥ ५२॥

त्रिपञ्चारात्तमोऽघ्यायः

भगवान् श्रीकृष्णकी प्रातश्रयी, सात्यिकद्वारा उनका संदेश पाकर माइपोंसहित युधिष्ठिरका उन्हींके साथ कुरुक्षेत्रमें पधारना

वैशम्पायन उवाच

ततः द्यायनमाविदय प्रसुप्तो मञ्जसद्दनः। याममात्रार्धदोषायां यामिन्यां प्रत्यबुद्धश्वत ॥ १ ॥

सेशस्पायनजी कहते हैं —जनमेजय । तदनन्तर मधुसद्दन भगवान् श्रीकृष्ण एक सुन्दर शय्याका आश्रय छेकर सोगये। जब आधा पहर रात बीतनेको वाकी रह गयी। तब वे जागकर उठ बैठे ॥ १॥

तव वे जागकर उठ वेठे ॥ १ ॥ स ध्यानपथमाविदय सर्वधानानि माधवः । अवलोक्य ततः पश्चाद् दध्यो ब्रह्म सनातनम् ॥ २ ॥

तत्पश्चात् ध्यानमार्गमे खित हो माधन समूर्णं झानोंको प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका चिन्तन करने छो॥ ततः स्तुतिपुराणझा रक्तकण्डाः सुद्रिशक्षिताः। अस्तुवन् विश्वकर्माणं वासुदेवं प्रजापतिम्॥ ३॥

इसी समय स्तृति और पुराणोके ज्ञाता, मधुरकण्डवाले, सुशिक्षित स्त-भागध और वन्दीनन विश्वनिर्माता, प्रजापालक उन भगवान् वास्त्रदेवकी स्तृति करने लगे ॥ ३ ॥ पठन्ति पाणिस्वनिकास्तया गायन्ति गायनाः । शङ्कानय मृदङ्गांश्च प्रवासन्ति सहस्रदाः ॥ ४ ॥

शङ्कानथ सृदङ्गाश्च प्रवाधानत स्वहस्रशः । ० ॥ हायसे वीणा आदि वजानेवाले पुषष स्वतिगठकरने ल्योः गायक गीत गाने ल्यो और सहस्रों मनुष्य शङ्क एवं सृदङ्ग बजाने ल्यो ॥ ४ ॥

चीणापणववेणूनां खनश्चातिमनोरमः। सहास इव विस्तीर्णः शुश्चेव तस्य वेश्मनः॥ ५॥ बीणा, पणव तथा मुरलीका अत्यन्त मनोरम खर इस

वीणाः, पणव तया सुरक्षका अत्यन्त क्यारण स्वर तरह सुनायी देने लगाः मानो उस महलका अहहाससन ओर फैलं रहा हो ॥ ५॥ ततो युधिष्ठिरस्यापि राशो मङ्गळसंदिताः। उच्चेदमंधुरा वाचो गीतवादित्रनिःसनाः॥६॥

उञ्चरमञ्जर वाचा शतवादित्रानस्यनाः॥ ६॥ तत्यक्षात् राजा युधिष्ठरके भवनते भी मञ्जरः मङ्गळमरी वाणी तथा गीत-वाधकी ध्वनि प्रकट होने लगी ॥ ६॥

तत उत्थाय दाशाईः स्नातः प्राञ्जलिरच्युतः। जप्त्वा गुद्धं महावाहुरप्रीताश्चित्य तस्थिवात् ॥ ७ ॥ 'तत्पश्चात् अपनी मर्यादादे कभी च्युत न होनेवाले महाबाहु! भगवात् श्रीकृष्णने श्रय्याचे उठकर स्नान कियाः फिर गूद गायत्री-संन्यका जप करके हाय जोड़े हुए अनिनके समीप

जा बैठे॥ ७॥ ततः सहस्रं विद्याणां चतुर्वेदविदां तथा। गवां सहस्रोणैकैकं वाचयामास माधवः॥ ८॥

वहाँ अग्निहोत्र करनेके अनन्तर भगवान् माधवने चारों वेदोंके विद्वान् एक हनार बाह्मणोंको बुलाकर प्रत्येकको एक एक हकार भौएँ दान की और उनते वेदमन्त्रोंका पाठ एवं स्वस्तिवाचन कराया ॥ ८॥

मङ्गलालम्भनं कृत्वा आत्मानमवलोक्य च । आदर्शे विमले कृष्णस्ततः सात्यिकमन्नवीत् ॥ ९ ॥ इसके वाद माङ्गलिक वस्तुओंका त्यर्शकरके भगवादने

इसक बाद साझाळक वर्षात्राका त्या ग्रीत सायिकते स्वच्छ दर्पणमे अपने स्वरूपका दर्शन किया और सायिकते कहा—॥ ९॥

शब्द होनेय जानीहि गत्वा राजनिवेशनम् । अपि सज्जो महातेजा भीष्मं द्रप्टुं युधिष्टिरः॥ १०॥ श्विनिनन्दन् । जाओ, राजमहलमे जाकर पता हगाओ

श्चीनिनन्दन ! जाओ राजमहरूम जानर न्यां कि महारोजस्वी राजा सुचिहिर भीष्मजीके दर्शनार्थ चलनेके हिये वैयार हो गुये क्या ११ ॥ १०॥ ततः कृष्णस्य वचनात् सात्यिकस्त्विरतो ययौ । उपनाम्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ ११ ॥ श्रीकृष्णकी आजा पाकर सात्यिक तरत वहाँसे चळ दिये

श्राकुण्यक्ष आजा पाकर सात्याक तुरत वहार चल १२४ और राजा ग्रुधिग्रिस्के पास जाकर वोले—॥ ११॥ ग्रुक्तो रथावरो राजान् वासुदेवस्य धीमतः। समीपमापगेयस्य प्रयास्त्रति जनार्द्नः॥ १२॥

पाजन् । परम बुद्धिमान् भगवान् वासुरेवका श्रेष्ठ रथ बुतकर तैयार हो गया है। श्रीजनार्दन शीव ही गद्धानन्दन भीष्मके समीप आनेवाले हैं।। १२।।

भवत्मतीक्षः कृष्णोऽसौ धर्मराज महाद्युते। यद्त्रानन्तरं कृत्यं तद् भवान कर्तुमहेति॥१३॥

भाइतिजस्वी धर्मराज ! भागवान् श्रीकृष्ण आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं । अब आप जो उचित समझे वह कार्य कर सकते हैं ॥ १३ ॥

प्वमुक्तः प्रत्युवाच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।

चात्यिकिके इस प्रकार कहतेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अर्जुन-को यह आदेश दिया ॥ १२६ ॥

#### युषिष्टिर उवाच

युज्यतां मे रथवरः फाल्गुनायतिमधुते॥१४॥ म सैनिकैय यातव्यं वास्यामो वयमेव हि। न च पीडयितव्यो मे भीष्मो धर्मभुतां वरः॥१५॥ स्रतः पुरःसराक्षापि निवर्तन्तु धर्नजय।

युधिष्ठिर वोले—अनुपम तेनली अर्जुन । मेरा श्रेष्ठ रम जोतकर तैयार कराओं। आज सैनिकोको इमारे साय नहीं जाना चाहिये। केवल इमलोगोंको ही चलना है। घनंजय! घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मीक्मजीको अधिक भीड़ वदाकर कर देना जिंदत नहीं है। अतः आगे चलनेवाले सैनिकोंको मी जानेके लिये मना कर देना चाहिये॥ १४-१५५॥ अद्याप्रमृति गाह्नेयः परं गुद्धं प्रयक्ष्मति॥ १६॥ अतो नेच्छामि कोन्तेय पृथ्यजनसमागमम्।

कुन्तीनन्दन ! आजसे गङ्गाकुमार मीत्मजी धर्मके अत्यन्त गृह रहस्यका उपरेश करेंगे ! अतः मैं मित्र-भिन्न रुचि रखनेवाळे साथारण जनसमाजको वहाँ नहीं जुटाना चाहता।। वैसम्मायन उवाच

स तद्वाक्यमथाकाय कुन्तीपुत्रो धर्मजयः॥१७॥ युक्तं रथवरं तसा आचचक्षे नर्राभः।

वैराम्पायनजी कहते हैं जनमेजय । युधिष्ठिरकी आजा गिरोधार्य करके कुत्तीकुमार नरश्रेष्ठ अर्धुनने वैसा ही किया। फिर आकर उन्हें स्चना दी कि महाराजका श्रेष्ठ रय तैयार है॥ १७ई॥

ततो युधिष्ठिरो राजा यसौ भीमार्जुनाविष ॥१८॥ भूतानीव समस्तानि ययुः ऋष्णनिवेशनम्।

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरः मीमसेनः अर्जुनः नकुछ और

सहदेव सन एक रयपर आरूढ हो श्रीकृष्णके निवाससानपर गये, मानो समस्त महाभूत मूर्तिमान् होकर पषारे हों ॥१८५॥ आगच्छत्स्वय कृष्णोऽपि पाण्डचेषु महात्मसु ॥ १९ ॥ क्षेत्रेयस्वितो धीमान् स्थमेवान्वपद्यत् ।

महात्रा पाण्डवोके पदार्थण करनेपर सात्यकिशहित बुद्धिमान् मगवान् श्रीकृष्ण भी एक ही रथपर आरूढ़ हो गये।। रथस्थाः संविदं कृत्वा सुखां पृष्ट्या च दार्वरीम् ॥ २०।॥ मेघघोषे - रथवरेः प्रसुप्तते नर्स्थमाः।

रथपर बैटे-बैटे ही उन सबने बातचीत की और एक दूसरेसे रात्रिके सुखपूर्वक व्यतीत होनेका छुशरू-समाचार पूछा। फिर वे नरश्रेष्ठ मेघगर्जनाके समान गम्मीर घोष करनेवाले श्रेष्ठ रथोंद्वारा वहाँसे चल पड़े ॥ २०% ॥

वलाहकं मेघपुष्णं दौन्यं सुम्रोयमेव च॥ २१॥ दाहकश्चोदयामास वासुदेवस्य वाजिनः।

दारको वसुदेवनन्दन भगवान् श्रीकृष्णके वलहकः मेनपुष्णः नैव्य और सुग्रीय नामक वोडोंको हॉका ॥२१३॥ ते हया वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः॥२२॥ गां खुराग्रैस्तया राजख्डिंबन्तः प्रयसुस्तद्।।

राजन् ! उस समय दाहकद्वारा होने गये श्रीहण्णके वे बोड़े अपनी टार्गोंके अग्रमागले पृथ्वीपर चिह्न बनाते हुए बड़े बेगले दौड़े ॥ २२५ ॥

ते प्रसन्त इवाकाशं वेगवन्तो महावळाः॥ २३॥ क्षेत्रं धर्मस्य क्रत्कस्य क्रब्धेत्रमवातरन् ।

उन अञ्बोका वङ और वेग महान् था । वे आकाशको पीते हुए-से उड़ चले और बात-की-बातमें सम्पूर्ण धर्मके क्षेत्र-भूत कुरुखेत्रमें जा पहुँचे ॥ २३५ ॥

ततो ययुर्वत्र भीष्मः शरतल्पगतः प्रमुः॥ २४॥ आस्ते महर्षिभः सार्चे ब्रह्मा देवगणैर्यथा।

तदनन्तर वे सब लोग उस खानपर गये, बहॉपर प्रभाव-शाली मीष्मजी वाणगध्यापर सो रहे थे। जैसे देवताजींसे बिरे हुए ब्रह्माजी छोमा पाते हैं, उसी प्रकार महर्षियोंके साथ मीष्मजी सुशोभित हो रहे थे।। २४५।। ततोऽवर्तार्थ गोविन्दो रथात् स च युचिष्ठिसः॥ २५।। भीमो गाण्डीसथन्ता च यमो सात्यक्रिरेस च।

ऋषीनभ्यचेयामासुः करानुद्यस्य दक्षिणान्॥२६॥

तत्मश्चात् रयसे उनरकर भगवान् श्रीकृष्ण, युधिष्ठर, भीमसेन, गाण्डीवधारी अर्जुन, नुकुळ, सहदेव तथा सात्मिकेन अपने-अपने दाहिने हायोंको उठाकर ऋषियोंके प्रति सम्मान-का माव प्रदर्शित किया ॥ २५-२६ ॥

स तैः परिचुतो राजा नक्षत्रीरेव चन्द्रमाः। अभ्याजगाम गाङ्गेरं व्रह्माणमिव वासवः॥'२७॥ नक्षत्रींवे थिरे हुए चन्द्रमानी मॉवि भाइयोंवे थिरे हुए राजा सुधिष्ठिर गङ्गानन्दन भीष्मके समीप गये। मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीके निकट पथारे हों ॥ २७ ॥ शरतल्पे शयानं तमादित्यं पतितं यथा।

शर-जय्यापर सोये हए महाबाह भीष्मजी वैसे ही दिखायी दे रहे थे। मानो सूर्यदेव आकाशसे प्रध्वीपर गिर पडे हो । युधिष्टिरने उसी अवस्थामें उनका दर्गन किया। स ददर्श महावाहं भयाचागतसाध्वसः ॥ २८॥ उस समय वे भयसे कॉप उठे थे ॥ २८॥

इति श्रीमद्दाभारते कान्तिपर्वणि राजधर्मानकासनपर्वणि भीष्माभिगमने त्रिपञ्चाशक्तमोऽध्यायः॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीमह मारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युधिष्ठिर आदिका भीष्मके समीप गमनिविषयक तिर्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 

# चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

### भगवान श्रीकृष्ण और भीष्मजीकी बातचीत

जनमेजय उवाच धर्मात्मनि महावीर्ये सत्यसंधे जितात्मनि । शरतल्पगतेऽच्यते ॥ १ ॥ महाभागे देववते. शयाने वीरशयने भीषो शान्तजनन्दने। पुरुषव्याचे पाण्डवैः पर्युपासिते॥ २॥ गाङ्गेय काः कथाः समवर्तन्त तस्मिन् वीरसमागमे । हतेषु सर्वसैन्येषु तन्मे शंस महामने ॥ ३ ॥

जनमेजयने पूछा-महामुने | धर्मात्माः महापराक्रमीः सत्यप्रतिकः जितात्माः धर्मसे कभी बयुत न होनेवाले महाभाग शान्तंतुनन्दन गङ्गाकुमार पुरुषिंह देववत भीष्म जब वीर-श्रुव्यापर सो रहे थे और पाण्डव उनकी लेवामे आकर उपस्थित हो गये थे। उस समय बीर पुरुषोके उस समागमके अवसरपर, जब कि उमयरक्षकी सम्पूर्ण सेनाएँ मारी जा चुकी थीं, कौन-कौन-सी बातें हुई रेयह मुझे बतानेकी कपा करें ॥ १-३ ॥

वैशस्पायन उवाच शरतत्वपगते भीष्मे कौरवाणां धुरन्धरे । आजग्मुर्भूषयः सिद्धा नारद्रप्रमुखा नृप ॥ ४ ॥

वैद्याम्पायनजीने कहा-नरेश्वर ! कौरवकुलका भार बहन करनेवाळे भीष्मजी जन वाणशय्यापर सो रहे थेः उस समय वहाँ नारद आदि सिद्ध महर्षि भी पधारे थे ॥४॥ युधिष्ठिरपुरोगमाः । राजानो हतशिष्टाश्च भीमार्जनयमास्तथा ॥ ५ ॥ कृषाश्च धतराष्ट्रश्च तेऽभिगम्य महात्मानी भरतानां पितामहम्। अन्वशोचन्त गाङ्गेयमादित्यं पतितं यथा॥ ६॥

महाभारत-युद्धमे जो लोग भरनेसे यच गये ये। वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा धृतराष्ट्रः श्रीकृष्णः भीमलेनः अर्जुन, नकुल और सहदेव—ये सभी महामनस्वी पुरुष पृथ्वी पर गिरे हुए, सूर्पके समान प्रतीत होनेवाले। मरतवंशियींके पितामहः गङ्गानन्दन भीष्मजीके पास जाकर बारवार बोक प्रकट करने लगे ॥ ५-६ ॥

मुहूर्तमिव च ध्यात्वा नारदो देवदर्शनः। उवाच पाण्डवान् सर्वान् हतशिष्टांश्चपार्थिवान्॥ ७ ॥

तब दिव्य दृष्टि रखनेवाले देविष नारदने दो घडीतक कुछ सोच-विचारकर समस्त पाण्डवी तथा मरनेसे वचे हए अन्य नरेशोंको सम्योधित करके कहा-॥ ७॥ प्राप्तकालं समाचक्षे भीष्मोऽयमन्यज्यताम । अस्तमेति हि गाङ्गेयो भाजमानिव भारत ॥ ८॥

भरतनन्दन सुधिष्ठिर तथा अन्य भूपालगण । मैं आर लोगोको समयोचित कर्तव्य बता रहा हूँ। आपलीग गङ्गा-नन्दन भीष्मजीसे धर्म और ब्रह्मके विषयमे प्रश्न कीजिये। क्योंकि अब ये भगवान् सूर्यके समान अस्त होनेवाले हैं ॥८॥ अयं प्राणा<u>जि</u>त्सस्यक्षस्तं सर्वेऽभ्यनुपृच्छत्। कृत्सान् हि विविधान् धर्माश्चात्वीण्यस्य वेत्ययम्॥९॥

भीष्मजी अपने प्राणींका परित्याग करना चाहते हैं। अतः आप सब लोग इनसे अपने मनकी बाते पूछ <sup>हैं</sup>। क्योंकि ये चारों वर्णोंके सम्पूर्ण एवं विभिन्न धर्मोंको जानते हैं॥

एव बुद्धः पराह्यो कान् सम्प्राप्तोति तनुं त्यजन्। तं शीव्रमनुयुक्षीध्वं संशयान् मनसि स्थितान् ॥ १०॥ भीवमजी अत्यन्त चृद्ध हो गये हैं और अपने शरीरका

स्याग करके उत्तम छोकोमें पदार्पण करनेवाले हैं। अतः आप-छोग बीघ ही इनसे अपने मनके संदेह पूछ छैं'॥ १०॥

वैशस्पायन उनाच

नारदेन भीष्ममीयुर्नराधिषाः। एवमके प्रण्डुं चाराक्नुबन्तस्ते चीक्षांचक्रः परस्परम् ॥ ११ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! नारदजीके ऐमा कहनेपर सब नरेश भीष्मजीके निकट आ गये। परंतु उन्हें उनसे कुछ पूछनेका साहस नहीं हुआ | वे सभी एक दूसरे-का मुँह ताकने लगे ॥ ११ ॥

अधोवाच हपीकेशं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। नान्यस्तु देवकीपुत्राच्छकः प्रष्टुं पितामहम् ॥ १२॥

त्तव पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने हृपीकेशकी ओर रुक्य करके वहा-ध्दिन्यज्ञानसम्पन्न देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृणाको होइकर दूसरा कोई ऐसा नहीं हैं। जो पितामहते प्रवन कर सके। ॥ १२॥



भगवान् श्रीकृष्णका देवपि नारद एवं पण्डबोंको लेकर श्ररशय्याक्षित भीष्मके निकट गमन

प्रव्याहर यदुश्रेष्ठ त्वमग्रे मधुस्द्त । त्वं हि नस्तात सर्वेषां सर्वधर्मविदुत्तमः ॥१३॥

(फिर श्रीकृष्णचे कहने करे—) प्रमुसदन । यह श्रेष्ठ । आप ही पहळे वार्तां क्या आप ही एक वार्तां क्या आप भारम की किये । तात । आप ही हम सब कोगोंमें सम्पूर्ण धर्माके श्रेष्ठ जाता हैं ।। १२ ॥ प्रमुक्तः पाण्डवेन भगवान् के दावस्तहा । अभिगम्य दुराध्यं प्रव्याहारयदच्युतः ॥ १४ ॥

पाण्हुनन्दन शुधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर अपनी मर्यादान से कभी च्युत न होनेवाले मगवान् श्रीकृष्णने दुर्वय भीष्म-क्षीके निकट जाकर इस प्रकार वातचीत की ॥ १४ ॥

#### वासुदेव उवाच

कचित् सुखेन रजनी न्युप्त ते राजसत्तम । विस्पप्रलक्षणा चुद्धिः कचिचोपस्थिता तय ॥१५॥

भगवान् श्रीकृष्ण चोले—नृपश्रेष्ठ भीष्मजी ! आप-भी रात मुखते धीती है न १ क्या श्रापको सभी जातब्य विपयोंका मुस्पष्टरूपे दर्शन करानेवाली निर्मल मुद्धि प्राप्त हो गयी १ ॥ १५ ॥

कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभान्ति च तेऽनघ। न ग्लायते च हृदयं न च ते व्याकुछं मनः॥१६॥

नियाप भीषम ! क्या आपके अन्तःकरणमे सब प्रकार-फे शान प्रकाशित हो रहे हैं १ आपके दृदयमें ग्लानि तो नहीं है १ आपका मन ब्याकुल तो नहीं हो रहा है १ ॥ १६ ॥

#### भीष्म उवाच

दाहो मोहः श्रमश्चेव क्रमो ग्लानिस्तथा राजा । तय प्रसादाद् वार्ण्येय सद्यः प्रतिगतानि मे ॥ १७॥

भीष्मजी बोले—बृष्णिनन्दन ! आपकी कृपाले मेरे धरीरकी जलनः मनका मोहः थकावटः विकल्ताः ग्लानि तथा रोग —ये सब तत्काल दूर हो गये थे ॥ १७ ॥ यद्य भूतं भविष्यच भवच परमशुते । तस् सर्वमञ्जुषस्थामि पाणी फलमिवार्षितम् ॥ १८ ॥

परम तेजस्ती पुरुगोत्तम ! अत मैं हायपर रक्ले हुए फलकी मॉति भूतः मिषण्य और वर्तमान तीनों कार्लोकी समी वार्ते सुरपष्टम्परे देख रहा हूं ॥ १८ ॥ बेदोक्ताक्चेय ये धर्मा बेदान्ताधिगतास्त्र ये । तान् सर्वोन्त सम्प्रपद्यामि वरदानात्त्ताच्युत॥ १९ ॥

अन्युत ! वेदोंमें जो धर्म बताये गये हैं तथा वेदान्तो ( उपनिपदीं ) द्वारा जिनको जाना गया है, उन सब धर्मोको में आपके वरदानके प्रमाववे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ शिष्टेब्स धर्मों यः प्रोक्तः स च में हृदि वर्तते ।

शिष्टेश्च धर्मो यः प्रोक्तः स च मे हृदि वर्तते। देशजातिकुछानां च धर्मकोऽस्मि जनार्दन ॥ २०॥

जनार्टन ! शिष्ट पुरुपोंने जिस वर्मका उपदेश किया है। वह भी मेरे हृदयमें स्फुरित हो रहा है। देश, जाति और कुछके धमाका भी इस समय मुझे पूर्ण ज्ञान है॥ २०॥

चतुर्प्वाधमधर्मेषु योऽर्थः स च हिंदे स्थितः । राजधर्माश्च सकळानवगच्छामि केशव् ॥ २१ ॥

चारों आश्रमोंके धार्ममें वो सारम्त तस्व है। वह मी
मेरे हृदयमें प्रकाशिन हो रहा है। केशव ! इस समय मैं
सम्पूर्ण राजधमांको भी मलीमांति जानता हूं ॥ २१ ॥
यञ्च यञ्च च चक्क्यं तद् वक्ष्यामि जनादंन ।
तव मसादादि हामा मनो मे बुद्धिराविशत् ॥ २२ ॥
वर्षण । विश्व विष्णामें जो कुक्य भी कहते थोराय वान

जनार्दन | जिस विषयमें जो कुछ भी कहने योग्य वात है। वह सब में कहूँगा | आपकी छपासे भेरे हदयमें निर्मछ मन और कस्याणमयी बुद्धिका आवेश हुआ है ॥ २२ ॥ युवेवास्मि समावृत्तस्त्वद्वस्थानसृहितः । वक्तु श्रेया समर्थोऽस्मि त्वत्रस्रास्त्रकानार्देन॥ २३ ॥

जनार्दन ! आपके निरन्तर चिन्तनसे मेरी राक्ति इतनी बढ़ गयी है कि मैं जबान-सा हो गया हूँ । आपके प्रसादसे अव मैं कह्याणकारी उपदेश देनेमें समर्थ हूँ ॥ २३ ॥ स्वयं किमर्थ तु भवाञ्येयो न प्राह पाण्डवम् । किंते विविक्षितं चान तदाशु वद माधन ॥ २४॥

साधव । तो भी सै यह जानना चाहता हूँ कि आप स्वयं ही पाण्डुपुत्र सुधिष्ठिरको कच्याणकारी उपदेश क्यों नहीं देते हैं १ इस विषयमें आप क्या कहना चाहते हैं १ यह क्षीत्र यताहये ॥ २४॥

#### वासुदेव उषाच

यशसः श्रेयसञ्चेव मूलं मां विद्धि कौरव। मत्तः सर्वेऽभिनिर्वृत्ता भावाः सदसदात्मकाः॥ २५॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—क्कुक्नन्दन । आप प्रक्षे ही यदा और श्रेयका मूळ तमझें । तसरों जो भी तत् और अतत् पदार्थ हैं। वे तत्र मुझते ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १५॥ श्रीतांद्युश्चन्द्र इत्युक्ते लोके को विस्मयिष्यति । स्थैव यदाता पूर्णे मयि को विस्मयिष्यति ॥ २६॥

व्वन्द्रमा शीतल किरणोंसे सम्पन्न हैं यह बात कहने-पर जगत्में किसको आश्चर्य होगा । अर्थात् किसीको नहीं होगा । उसी प्रकार सम्पूर्ण यगसे सम्पन्न सुझ परमेरबरके द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो उसे सुनकर कौन आश्चर्य करेगा । । २६ ॥

आधेयं तु मया भूयो यशस्तव महाद्युते । ततो मे विपुछा दुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ २७ ॥

महातेजस्वी भीषा ! भुते इत जगत्मे आपके महान् यद्यकी प्रतिष्ठा करनी है, अतः मैंने अपनी विशाळ बुद्धि तुझे सर्मार्पेत की है ॥ २७ ॥

याबद्धि पृथिवीपाल पृथ्वीयं खास्यति ध्रुवा । दावद् तत्त्ववाक्षया कीर्तिकोंकानजुन्तरिष्यति ॥ २८ ॥ भूगळ ! जनतक यह अन्नल पृथ्वी खिर रहेगी, तव-

द्वाण : जनवण वह अचला पृथ्वा । खर रहगी। तव-तक सम्पूर्ण जगत्मे आपकी अक्षय कीति विख्यात होती रहेगी॥ यच त्वं वरूयसे भीष्म पाण्डवायानुपृच्छते । इव ते स्थास्यते वस्रधातले॥ २९॥

भीष्म ! आप पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमे जो कुछ कहेंगे। वह बेदके सिद्धान्तकी भाति इस भूतलपर मान्य होगा || २९ || यश्चेतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना। स फलं सर्वपुण्यानां प्रेत्य चानुभविष्यति ॥ ३०॥

जो मनुष्य आपके इस उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनमें उतारेगा, वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्यीं-का फल प्राप्त करेगा ।! ३० ॥

एतस्मात कारणाद भीष्म मतिर्दिंग्या मया हि ते। दत्ता यशो विप्रथयेत कथं भूयस्तवेति ह ॥ ३१ ॥ भीका ! इसीलिये मैने आपको दिव्य बद्धि प्रदान की है

कि जिस किसी प्रकारसे भी आपके महान यगका इस भूतल-पर विस्तार हो ॥ ३१ ॥

यावद्धि प्रथते लोके पुरुषस्य यशो भुवि। तावत् तस्याक्षयं स्थानं भवतीति विनिश्चिता ॥ ३२॥

जगतमें जबतक भूतलपर मनुष्यके यशका विस्तार होता रहता है) तबतक उसकी परलोकमे अचल खिति वनी रहती है। यह निश्चय है ॥ ३२ ॥

राजानो इतशिष्टास्त्वां राजन्नभित आसते। धर्माननुयुयक्षन्तस्तेभ्यः प्रबृद्धि

भारत | नरेश्वर | मरनेसे बचे हुए ये भूपाल आपके पास धर्मकी जिज्ञासासे बैठे हैं। आप इन सबको धर्मका लपदेश करें ॥ ३३ ॥

भवान् हि वयसा वृद्धः श्रुताचारसमन्वितः। कराली राजधर्माणां सर्वेषामपराश्च ये॥ ३४॥

आपकी अवस्था सबसे बड़ी है। आप ग्रास्त्रज्ञान तथा इति श्रीमहाभारते द्यान्तिवर्वणि राजधर्मासुद्यासनपर्वणि कृष्णवाक्ये चतुःपञ्चाशत्तमोऽज्यायः ॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्नेके अन्तर्गंत राजवर्मानुशासनपर्नमें श्रीकृष्ण-वाल्यविषयक चीननर्ने अध्याय पृरा इश्रा॥ ५४॥

सदाचारते सम्पन्न है । साथ ही समस्त राजवर्मी तथा अन्य धर्मोंके जानमें भी आप कुशल हैं ॥ ३५ ॥

जनमप्रभृति ते काश्चिद् चृजिनं न ददर्श ह। श्रातारं सर्वधर्माणां त्वां विद्रः सर्वपार्थिवाः ॥ ३५ ॥

जन्मरे लेकर आजतक किसीने भी आउम कोई भी दोष ( पार ) नहीं देखा है । सब राजा इस बातको स्वीकार करते हैं कि आर सम्पूर्ण धर्मोंके जाता हैं ॥ ३५ ॥

तेभ्यः पितेच पुत्रेभ्यो राजन् ब्रहि परं नयम्। भ्रष्टपर्ध्वेव देवाध्य त्वया नित्यमुपासिताः ॥ ३६ ॥ तस्माद वक्तव्यमेवेदं त्वयावश्यमशेपतः।

राजन । आर इन राजाओको उसी प्रकार उत्तम नीति-का उपदेश करें। जैसे पिता अपने पुत्रको सदर्मकी शिक्षा देता है । आपने देवताओं और ऋषियोक्षी सदा उपासना की है। इस्रिये आपको अवस्य ही सम्पूर्ण धर्माका उपदेश करना चाहिये ॥ १६५ ॥

धर्मे श्रश्रुषमाणेभ्यः पृष्टेन च सता पुनः॥३७॥ वक्तव्यं विद्या वेति धर्ममाहुर्मनीपिणः।

मनीवी पुरुपीने यह धर्म बताया है कि 'श्रेष्ठ विद्वान् पुरुषते जब कुछ पूछा जाय तो उसे उचित है कि वह सुनने की इच्छावाले लोगोंको धर्मका उपदेश दें ॥ ३७% ॥ अप्रतिव्यवतः कप्रो दोपो हि भविता प्रभो ॥ ३८॥ तसात् प्रवेश पौत्रेश धर्मान प्रपान सनातनान। भरतर्पम ॥ ३९ ॥ विद्वाजिशसमानैसवं प्रवृहि

मभो ! जो मनुष्य जानते हुए भी श्रद्धापर्वक प्रन्न करनेवालेको उपदेश नहीं देताः उते अत्यन्त दुःखदायक दोवकी प्राप्ति होती है। अतः भरतश्रेष्ठ । धर्मको जाननेकी इच्छावाले अपने पुत्रों और पौत्रोंके पूछनेपर उन्हें सनातन धर्मका उपदेश करें। क्योंकि आप धर्मगास्त्रीके विदान् हैं॥

पञ्चपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः

भीष्मका युधिष्ठिरके गुणकथनपूर्वक उनको प्रश्न करनेका आदेश देना, श्रीकृष्णका उनके लखित और भयभीत होनेका कारण बताना और भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठि।का उनके समीव जाना

वैशम्पायन खवाच अथाव्रवीत्महातेजा वाक्यं कौरवनस्त्रनः। हन्त धर्मान् प्रवक्ष्यामि दढे वाङ्मनसी मम ॥ १ ॥ तव प्रसादाद् गोविन्द भूतातमा ह्यसि शाम्बतः।

वैशम्पायनजी कहते हैं—राजन् ! श्रीकृष्णकी वात सुनकर कुरुकुलका आनन्द वढ़ानेवाले महातेजखी मीष्मजीने कहा---गोविन्द ! आप सम्पूर्ण भूतींके सनातन आत्मा हैं। आपके प्रसादसे मेरी वाक्शक्ति सुदृढ़ है और मन भी खिर हो गया है: अतः मै समस्त धर्मोका प्रवचन कर्षमा ॥ १५ ॥ युधिष्टिरस्त धर्मात्मा मां धर्माननुष्च्छनु।

एवं प्रीतो भविण्यामिधर्मान् वस्यामि चाखिलान्॥ २ ॥ ध्वर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे एक एक करके धर्मोंके विषय-

में प्रत्न करें, इससे मुझे प्रयन्नता होगी और में सम्पूर्ण धर्म का उपदेश कर सक्रमा ॥ २ ॥

यसिन् राजर्पभे जाते धर्मात्मनि महात्मने । अहुज्यन्मृषयः सर्वेस मां पृच्छतु पाण्डवः॥३॥

**'जिन राजर्विजिरोमणि धर्मपरायण महात्मा युचिष्ठिरका** जन्म होनेपर सभी महार्पे हर्पसे खिल उठे थे, वे ही पाण्ड-पुत्र मुझने प्रवन करें ॥ ३ ॥

सर्वेषां दीप्तयशसां कुरूणां धर्मचारिणाम्। यस्य नास्ति समःकश्चित् स मां प्रच्छत् पाण्डवः॥ ४ ॥

·जिनके यशका प्रताप सर्वत्र छा रहा है। उन समस्त धर्माचारी कौरवोंमें जिनकी समानता करनेवाला कोई नहीं है। वे पाण्डपत्र यथिष्ठिर मुझते प्रवन करे ॥ ४ ॥ धतिर्दमी ब्रह्मचर्य क्षमा धर्मश्च नित्यदा। यसिन्नोज्ञञ्च तेजञ्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ ५ ॥

'जिनमें धेर्य, इन्द्रियसयमः ब्रह्मचर्यः क्षमाः धर्मः ओज और तेज सदा विद्यमान रहते हैं। वे पाण्ड्रपुत्र सुविष्ठिर मझसे प्रक्त करें ॥ ५ ॥

सम्बन्धिनोऽतिथीन् भृत्यान् संश्रितांश्चैवयोभृशम् । सम्मानयति सत्कृत्य स मां पुरुष्ठत पाण्डवः ॥ ६ ॥

 जो सम्बन्धियों। अतिथियों। अत्यों तथा अरणागतोंका सदा सत्कारपर्वंक विशेष सम्मान करते है। ये पाण्डपुत्र युविष्ठिर मुझसे प्रवन करे ॥ ६ ॥

सत्यं दानं तपः शौर्यं शान्तिद्रश्चिमसम्भ्रमः । यसिन्नेतानि सर्वाणि स मां पुच्छत् पाण्डवः ॥ ७ ॥

·जिनमें सत्यः दानः तपः श्ररताः शान्तिः दस्रता तथा थरम्ब्रम ( श्विरचित्रता )—ये समस्त सद्रण सदा मीजूद रहते हैं। वे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर सुझसे प्रवन करें ॥ ७ ॥ यो न कामान्न संरम्भान भयान्नार्थकारणात । कर्योदधर्मे धर्मातमा स मां प्रच्छत् पाण्डचः ॥ ८ ॥

'जो न तो कामनारे<sub>?</sub> न क्रोधरे<sub>?</sub> न भयसे और न किसी स्वार्थके ही छोमसे अधर्म करते हैं। वे धर्मात्मा पाण्डपुत्र अधिष्ठिर सुझसे प्रवन करें ॥ ८॥

सर्त्यनित्यः क्षमानित्यो ज्ञाननित्यो ऽतिथिप्रियः। योददाति सतां नित्यं स मां पुरुष्ठत पाण्डवः ॥ ९ ॥

·जिनमें सदा ही सत्यः सदा ही क्षमा और सदा ही जानकी स्थिति है। जो निरन्तर अतिथिसत्कारके प्रेमी हैं और सरपुरुवीं-को सदा दान देते रहते हैं, वे पाण्डपुत्र युधिष्ठिर मुझसे प्रवनकरें **॥ ९ ॥** 

इल्याच्ययनितत्यस्य धर्मे च निरतः सदा। क्षान्तः श्रुतरहस्यश्च स मां पृच्छतु पाण्डवः ॥ १० ॥

·जिन्होंने ज्ञास्त्रोंके रहस्यका श्रवण किया है, जो सदा ही यज्ञ स्वाध्याय और धर्ममें छगे रहनेवाले तथा क्षमाशील हैं। वे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर मुझसे प्रस्त करें? || १० ||

वासुदेव उवाच

**ळज्जया परयोपेतो धर्मराजो** युधिष्ठिरः। अभिशापभयाद् भीतो भवन्तं नोपसर्वति॥११॥ भगवान श्रीकृष्ण बोले-प्रजानाय। धर्मराज प्रधिष्ठिर-

बहुत लिजात हैं, वे शापके भयसे डरे होनेके कारण आपके निकट नहीं आ रहे हैं॥ ११ ॥ छोकस्य कदनं कृत्वा छोकनाथो विशाम्पते । नोपसर्पति ॥ १२ ॥ व्यभिशापभयाद् भीतो भवन्तं

ध्रष्ट्

प्रजापालक मीव्म! ये छोकनाय सुधिष्ठिर जगत्का संहार करके जापके भयते जस्त हो उठे हैं। इसीछिये आपके निकट नहीं आते हैं ॥ १२ ॥

पुज्यान् मान्यांश्च भक्तांश्च गुरून् सम्वन्धिवान्धवान् । व्यर्घाहानिष्रभिभित्वा भवन्तं नोपसर्पति ॥ १३॥

पजनीय, माननीय गुरुजनों, भक्तों तया अर्घ्य आदिके द्वारा सत्कार करने योग्य सम्बन्धियों एवं बन्ध-नान्धवींका बार्णी-द्वारा भेदन करके भयके मारे ये आपके पास नहीं आ रहे हैं॥१३॥

भीष्म उवाच

ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः। अत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम् ॥ १४ ॥

भीष्मजीने कहा-श्रीकृष्ण ! जैसे दानः अध्ययन और सप ब्राह्मणोंका धर्म है। उसी प्रकार समरभूमिमें शत्रओंके शरीरको मार गिराना क्षत्रियोंका धर्म है ॥ १४ ॥

पितृन् पितामहान् भ्रातृन् गुरून् सम्वन्धिवान्धवान् । 🤈 मिथ्याप्रवृत्तान् यः संख्ये निहन्याद धर्म एव सः॥ १५॥

बो असरवके मार्गपर चलनेवाले पिता ( ताऊ-चाचा ), बाबाः भाईः ग्रहजनः सम्बन्धी तथा बन्छ-बान्धवोको संप्रासमें मार डालता है। उसका वह कार्य धर्म ही है ॥ १५॥ समयत्यागिनो छुन्धान गुरुनपि च फेशव । निहन्ति समरेपापान क्षत्रियो यः सधर्मवित ॥ १६॥

केशव ! जोक्षत्रिय लोभवश धर्ममर्यादाका उल्लंबन करने-वाले पापाचारी गुरूजनोंका भी समराङ्गणमें वध कर डालता है। वह अवश्य ही घर्मका जाता है ॥ १६ ॥ यो लोभान समीक्षेत धर्मसेतुं सनातनम् ।

निहन्ति यस्तं समरे क्षत्रियो वै स धर्मवित ॥ १७॥ . जो लोमवश सनातन धर्ममर्यादाकी ओर दृष्टिपात नहीं करताः उसे जो क्षत्रिय समरभूमिमें मार गिराता है। वह निश्चय ही धर्मज है।। १७॥

लोहितोदां केशतृणां गजरौलां ध्वजद्भमाम्। मही करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धर्मवित्॥ १८॥

जो श्वत्रिय युद्धभृमिमें रक्तरूपी जल, केशरूपी तृण, हायीरूपी पर्वत और ध्वजरूपी वृक्षोंसे युक्त खूनकी नदी यहा देवा है। वह धर्मका ज्ञाता है ॥ १८॥ आइतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रवन्धना।

धर्म्यं सम्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुरववीत् ॥ १९ ॥ संग्राममें शत्रके ललकारनेपर क्षत्रिय-वन्धुको सदा ही युद्ध-

के ळिये उद्यत रहना चाहिये। मनुनीने कहा है कि युद्धा

क्षत्रियके लिये धर्मका पोपकः स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाळा और लोकमें यश फैलानेवाला है ॥ १९॥

वैशम्भायन उवाच

पवसकस्त भीष्मेण धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। विनीतवद्वपागम्य तस्थी संदर्शनेऽग्रतः॥२०॥

वैशम्पायनजी कहते हैं-राजन् ! भीव्यजीके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उनके पास जाकर एक विनीत पुरुषके समान उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये ॥ २०॥ अथास्य पादौ जग्राह भीष्मश्चापि ननन्द तम् ।

मुर्धिन चैनमुपाद्याय निवीदेत्यत्रवीत तदा ॥ २१ ॥

फिर उन्होंने भीष्मजीके दोनों चरण पकड़ लिये । तर भीष्मजीने उन्हे आश्वासन देकर प्रसन्न किया और उनका मस्तक स्वकर कहा-- वेटा ! वैठ जाओ ।। २१॥ तम्याचाथ गाह्नेयो चृपमः सर्वधन्विनाम् ।

मां प्रच्छ तात विश्रव्धं मा भैस्त्वं क्ररुसत्तम ॥ २२ ॥ वत्यश्चात् सम्पूर्ण धनुर्धरीमें श्रेष्ठ गङ्गानन्दन भीष्मजीने

उनसे कहा-'तात ! मैं इस समय खस्य हूँ, तुम मुझसेनिर्भय होकर प्रश्न करो । कुरुश्रेष्ठ ! तुम भय न मानो' ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि राजधर्मानुबासनपर्वणि युधिष्ठिराश्वासने पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुकासनपर्वमें युधिष्ठिरको आदवासनविषयक पचपनवाँ अध्याय पुरा हथा ॥५५॥

पट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मके द्वारा राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये पुरुषार्थ और सत्यकी आवस्य-कता, ब्राह्मणोंकी अदण्डनीयता तथा राजाकी परिहासशीलता और मृद्रतासे प्रकट होनेवाले दोप

वैशम्पायन उवाच हपीकेशमभिवाद्य पितामहम्।

प्रणिपत्य अनुमान्य गुरून् सर्वान् पर्यपृच्छद् युधिष्ठिरः॥ १ ॥

धैशस्यायनजी कहते हैं-राजन ! तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण और भीष्मको प्रणाम करके युधिष्ठिरने समस्त ग्रह-जनींकी अनुमृति ले इस प्रकार प्रदन किया ॥ १॥

यधिष्टिर उवाच

राज्ञां चै परमो धर्म इति धर्मविदो विदुः। महान्तमेतं भारं च मन्ये तद् ब्रुहि पार्थिव ॥ २ ॥

युधिष्ठिर बोले-पितामह | धर्मश विद्वानीकी यह मान्यता है कि राजाओका धर्म श्रेष्ठ है। मैं इसे बहुत बड़ा भार मानता हूँ। अतः भुपाल । आप मझे राजधर्मका उपदेश कीजिये ॥ २ ॥ राजधर्मान विशेषेण कथयस्व पितामह। सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्मः परायणम् ॥ ३ ॥

पितामह ! राजवर्म सम्पूर्ण जीवजगत्कापरम आश्रय है; अतः आप राजधर्मोका ही विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ त्रिवर्गो हि समासको राजधर्मे<u>प</u> कौरव । मोक्षधर्मश्च विस्पष्टः सकलोऽत्र समाहितः॥ ४ ॥

कुरुनन्दन ! राजाके धर्मोमेधर्म, अर्थ औरकाम तीनींका समावेश है और यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मोक्षधर्म भी राजधर्ममे निहित है ॥४॥

यथा हि रइमयोऽश्वस्य द्विरदस्याङ्करोो यथा। नरेन्द्रधर्मो लोकस्य तथा प्रप्रहर्णं स्मृतम् ॥ ५ ॥

जैसे घोड़ोंको काबूमें रखनेके लिये लगाम और हायीको वगर्मे करनेके लिये अडू श है। उसी प्रकार समस्त संसारको मर्यादाके भीतर रखनेके लिये राजधर्म आवश्यक है। वह उसके लिये प्रग्रह अर्थात् उसको नियन्त्रित करनेमें समर्थ माना गया है ॥ ५ ॥ तत्र चेत् सम्प्रमुद्येत धर्मे राजपिंसेविते। लोकस्य संस्था न भवेत सर्वेच व्याक्रलीभवेत ॥ ६ ॥

प्राचीन राजर्षियोद्वारा सेवित उस राजधर्ममे यदि राजा मोइवश प्रमाद कर बैठे तो संसारकी व्यवस्था ही विगड़ जाय और सन लोग दली हो जायँ ॥ ६ ॥ उदयन हि यथा सर्यो नाशयत्यग्रभं तमः। राजधर्मास्तथालोक्यां निक्षिपत्त्वशुभांगतिम्॥ ७ ॥

जैसे सर्यदेव उदय होते ही घोर अन्यकारका नाश कर हेते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्योंके अञ्चम आचरणोंका, जो उन्हे पुण्य छोकोसे बख्चित कर देते हैं। निवारण करता है ॥॥॥ तद्ये राजधर्मान हि मद्थें त्वं पितामह। प्रवृद्धि भरतश्रेष्ठ त्वं हि धर्मभूतां चरः॥८॥

अतः भरतश्रेष्ठ पितामह । आप सबसे पहले मेरे लिये राजधर्मोंका ही वर्णन कीजिये। क्योंकि आप धर्मात्माओंमें शेष हैं।। ८।।

आगमश्च परस्त्वत्तः सर्वेपां नः परंतप। भवन्तं हि परं चुद्धौ चासुदेचोऽभिमन्यते ॥ ९ ॥

परंतप पितामह । इम सब लोगोंको आपसे ही शास्रोंके उत्तम रिद्धान्तका ज्ञान हो सकता है। भगवान् श्रीरूण भी आपको ही बुद्धिमें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाध्वतान्॥१०॥

भीष्मजीने कहा-महान् धर्मको नमस्कार है। विश्व विवाता भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार है। अय में प्राक्षणीको नमस्कार करके सनातन धर्मोंका वर्णन आरम्भ करूँगा ॥ १०॥

शृणु कात्स्न्येन मत्तरत्वं राजधर्मान् युधिष्ठिर। निरुच्यमानान् नियतो यज्ञान्यद्पि वाञ्छसि ॥ ११ ॥

शुधिष्ठर ! अव व्रम नियमपूर्वक एकाम हो मुझ्छे सम्पूर्णरूपे राजधर्मोका वर्णन सुनो तथा और मी जो कुछ सुनना चाहते हो, उसका अवण करो ॥११॥ आदाविव कुरुश्रेष्ठ राज्ञा रञ्जनकास्यया। देवतानां द्विजानां च वर्तितव्यं यथाविधि॥१२॥

कुवश्रेष्ठ ! राजाको सबसे पहले प्रजाका र्ज्जन अर्थात् उसे प्रस्त्व राजनेकी इच्छासे देवताओं और व्रास्त्रणोंके प्रति शास्त्रोक्त विभिक्ते अनुसार बर्ताव करना चाहिये ( अर्थात् वह देवताओंकाविधिपूर्वक पूजन तथा बाहाणोंका आदर-सन्कार करें)॥ देवतान्यचियत्वा हि ब्राह्मणांक्य कुक्छह । आसुण्यं पाति धर्मस्य लेकिन च समरूपंते ॥ १३ ॥

कुरकुळभूषण ! देवताओं और ब्राह्मणींका पूजन करके राजा धर्मके ऋणसे सुक्त होता है और सारा जगत् उसका

सम्मान करता है ॥ १३ ॥ उत्थानेन सदा पुत्र प्रयतेथा सुधिष्ठिर ।

म ह्युरयानसृते दैवं राक्षामर्थं प्रसाद्येत् ॥ १४ ॥ वैदा युधिष्ठर |तुमसदा पुरुषार्थके लिये प्रयत्नवील रहना ।

वटा शुराधार । दुन धरा पुरुषायक १००४ प्रयंत्रधार ६५ना । पुरुषार्थके विना केवल प्रारब्ध राजाओंका प्रयोजन नहीं विद्ध कर सकता ॥ १४॥

साधारणं द्वयं होतव् दैवमुत्थानमेव च । पौरुपं हि परं मन्ये दैवं निश्चितमुज्यते ॥ १५॥

यदापि कार्यको विदिसे प्रारच्य और पुरुवार्थ—ये दोनों साधारण कारण माने गये हैं, तथापि मैं पुरुवार्थको ही प्रधान मानता हूँ। प्रारच्य तो पहलेते ही निश्चित बताया गया है॥ १५॥ विपन्ने च समारम्भे संतापं मा स्म वै कुथाः।

घटस्वैव सदाऽऽत्मानं राष्ट्रामेष परो नयः ॥ १६ ॥ अतः यदि आरम्भ किया हुआ कार्यं पूरा न हो सके अथवा उत्तमें बाषा पड़ आय तो इतके छिये तुम्हें अपने मनमें दुःख नहीं मानना चाहिये । तुम बदाअपने आपको पुरुषार्थमें

ही खगाये रक्तो । यहीराजाजीकी वर्षोत्तम नीति है ॥ १६॥ न हि सत्यादते किंचिव् राजां वै सिद्धिकारकाम्। सत्ये हि राजा निरतः प्रेत्य चेह च नन्द्रति ॥ १७॥

सत्यके विचा दूसरी कोई बस्तु राजाओंके किये सिद्धिकारक नहीं है । स्त्यपरायण राजा बहुलोक और परलोकर्में भी सुख पाता है ॥ १७॥

त्रह्मणामिष राजेन्द्र सत्यमेव परं धनम् । वथा राक्षं परं सत्यात्रास्यद् विश्वासकारणम्॥ १८॥

राजेन्द्र ! ऋषियोंके लिये मी सत्य ही परम घन है। इसी प्रकार राजाओंके लिये सत्यसे बढकर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है, जो प्रजावरोंमें उसके प्रतिविश्वास उत्पन्न करा सके॥

गुणवाञ्चीलवान् दान्तो मृदुर्घम्योजितेन्द्रियः। सुद्र्याः स्यूललक्ष्यश्च न भ्रद्ग्येत सद्दा श्रियः॥ १९ ॥

चो राजा गुणवान्, शीखवान्, मन और इन्द्रियोंको पंयममें रखनेवाष्ट्रा, कोमध्यसमान, धर्मश्ररायण, जितिन्द्रिय, देखनेमें प्रस्वसुख और बहुत देनेवाळा उदारचित्त है, वह कभी राज-कश्मीत श्रष्ट नहीं होता ॥ १९ ॥

व्यक्तिं सर्वकार्येषु श्रयेथाः कुरुनन्दन्। पुनर्नयविचारेण त्रयोसंवरणेन च॥२०॥

कुरनन्दन ! तुम सभी कार्योमे सरखता एवं कोमलताका अवस्यनन करना, परंतु नीतिशाखकी आख्येचनासे यह शांत होता है कि अपने छिद्र, अपनी मन्त्रणा तथा अपने कार्य-कौशळ-इन तीन सार्वोको गुप्त रखनेमें सरखताका अवस्यन करना उचित नहीं है ॥ २०॥

मृद्धिं राजा सततं छङ्घयो भवति सर्वशः। तोक्ष्णाचोहिजते छोकस्तसादुभयमाश्रयः॥ २१॥

जो राजा सदा सब प्रकारते कोमळताणूर्ण मर्ताव करने-बाळा ही होता है। उसकी आजाका छोग उस्लाहन कर जाते हैं और केवल कठोर वर्ताव करनेते भी सब छोग उद्दिग्न हो उठते हैं। अतः द्वम आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमळता दोनोंका अवलम्यन करों ॥ २१ ॥

अदण्ड्याद्वीय ते पुत्र विष्राश्च ददतां घर । भूतमेतत् परं छोके ब्राह्मणो नाम पाण्डव ॥ २२ ॥

दाताओंने श्रेष्ठ चेटा पाण्डुकुमार युधिष्ठिर ! तुम्हे बाह्मणौ-को कमी दण्ड नहीं देना चाहिये। च्योंकि ससारमें बाह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ॥ २२ ॥

मजुना चैव राजेन्द्र शीती इलोको महात्मना । धर्मेषु स्वेषु कौरव्य दृदि तो कर्तुमहंसि ॥ २३ ॥ राजेन्द्र [कुरुनन्दन] महात्मा मनने अपने धर्मशास्त्रीमें हो

कोर्कोका गान किया है,तुम उन दोनोंको अपने हृदयमे घारण करो॥ अकुरबोऽनिनर्बेहातः क्षत्रमञ्चमनो छोह् मुस्थितम् ।

तेषां सर्वत्रमं तेजः खासु योनिपु शास्यति ॥ २४ ॥ अमि जलते, खत्रिय ब्राह्मणते और लोहा पत्यरसे

जान जानवा वाजन श्राहमण आर छाहा पत्थरसे प्रकट हुआ है। इनका तेज अन्य चन स्थानींगर तोअपना प्रभाव दिखाता है। परंतु अपनेको अत्यक्त करनेवाले कारणसे टक्कर छेनेगर स्वयं ही शान्त हो जाता है ॥ २४॥

अयो हिन्तं यदारमानमिनना चारि हन्यते । ब्रह्म च क्षत्रियो द्वेष्टि तदा सीदन्ति ते त्रयः ॥ २५ ॥

ब्बन छोहा पत्थरपर चोट करता है, आग जलको नष्ट करने लगती है और क्षत्रिय ब्राह्मण्ये हेच करने लगता है। त्वययेवीनीही दुःख उठाते हैं अर्थात्ये दुर्नल हो जाते हैं॥ २५॥ पर्व करवा महापाज नमस्या एव ते द्विजाः। और्म ब्रह्म द्विजश्रेष्ठा धारयन्ति समर्चिताः॥ २६॥ महाराज ! ऐमा सोचकर तुन्हें ब्राहाणींको उदा नमस्कार हीकरना चाहिये; क्योंकि वे श्रेष्ट ब्राहाण पूजितहोनेपर भूतळके ब्रह्मको अर्थात् वेदको घारण करते हैं ॥ २६ ॥ पर्व चैव नरच्यात्र छोकत्रयविद्यातकाः । निम्राह्मा एय सततं वाहुभ्यां ये स्युरीहरााः ॥ २७ ॥

पुरुषसिंह ! यद्यारे ट्रेसी बात है। तथापि यदि ब्राह्मण मी तीनों लोकोंका बिनादा करनेके लिये उद्यत हो जायें तो ऐसे लोगोंको अपने बाहु-बलसे परास्त करके सदा नियन्त्रणमें ही रखना चाहिये ॥ २७ ॥

इलोको चोशनसा गीतौ पुरा तात महर्षिणा। तौ निवोध महाराज त्वमेकाग्रमना नृप ॥ २८॥

तात | नरेश्वर | इस बिपयमें दो इलोक प्रसिद्ध हैं। जिन्हे पूर्वकालमे महर्षि ग्रकाचार्यने गाया या । महाराज | तुम एकाप्रचित्त होकर उन दोनो ख्लोकीको सुनो ॥ २८ ॥ उद्यम्य हास्त्रमायान्तमपि चेदान्तगं रणे । निगृक्षीयात् स्वधर्मेण धर्मापेक्षी नराधियः ॥ २९ ॥

'बेदान्तका पारञ्जत विद्वान् ब्राह्मण ही क्यों न हो १ यदि वह श्रम्ल उठाकर युद्धमें क्षामना करनेके क्लिये आरहा हो तो धर्मपालनकी इच्छा रखनेवाले राजाको अपने धर्मके अनुसार ही युद्ध करके उसे केंद्र कर लेना चाहिये ॥ २९ ॥ चिनक्यमानं धर्मे हि योऽभिरक्षेत् स धर्मवित् । म तेन धर्महा स स्यान्मन्युस्तन्मन्युमुच्छिति ॥ ३० ॥

'जो राजा उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्मकी रक्षा करता है, बद्द धर्मक है। अतः उसे मारनेसे बद्द धर्मका नाशक नहीं माना जाता। बास्तवमें क्रोच ही उनके क्रोचसे टक्कर लेता हैं'॥ एवं चैव नरकेष्ठ रक्ष्या एव द्विजातयः। सापराधानिष हि तान् विषयान्ते समुत्स्केत्॥ ३१॥

नरश्रेष्ठ ! यह चब होनेपर भी ब्राह्मणोंकी तो खदा रक्षा ही करनी चाहिये; यदि उनके द्वारा अपराध यन गये हों तो उन्हें प्राणदण्ड न देकर अपने राज्यकी सीमासे बाहर करके कोड देना चाहिये ॥ २१ ॥

श्राहरीय होयां स्वपायीत विद्याग्पते। ब्रह्मस्ते गुरुतत्ये च श्रूणहत्ये तथैव च ॥ ३२ ॥ राजद्विष्टे च विप्रस्य विषयान्ते विसर्जनम्। विषीयते न शारीरं व्ण्डमेषां कदाचन ॥ ३३ ॥

प्रजानाय ! इनमे कोई कर्छाङ्कत हो तो उठपर भी इया ही करनी चाहिये । ब्रह्महत्याः गुरूपलीयमनः अपहत्या तथा राजहोहका अपराच होनेपर भी ब्राह्मणको देशसे निकाळ हेनेका ही विधान है—उसे शारीरिक दण्ड कमी नहीं देना चाहिये ॥ १२-१३॥

चाहिश ॥ २८२२ ॥ द्विताश्च नरास्ते स्युर्भीक्तमन्तो द्विजेषु ये । न कोशः परमोऽन्योऽस्ति राज्ञां पुरुपसंचयात् ॥३४ ॥ जो मनुष्य ब्राक्षणींके प्रति मक्ति रखते हैं। वे स्वके प्रिय होते हैं। राजाओंके लिये ब्राहाणके भक्तोंका सम्रह फरतेथे बढकर दूसरा कोई कोज नहीं है।। २४॥ दुर्गेषु च महाराज पट्सु ये शास्त्रनिश्चिताः। सर्वेदुर्गेषु मन्यन्ते नरदुर्गे सुदुस्तरम्॥ ३५॥

महाराज! मर ( जलरहित भूमि )। जल, पृष्वी, वन, पर्वत और मतुष्य—इन छ.प्रकारके दुर्गोमे मानवदुर्ग री प्रवान है। आर्कोंके विदानतको जाननेवाले विद्वान् उक्त सभी दुर्गोमें मानव दुर्गको ही अत्यन्त दुर्लङ्ग मानते हैं॥ १५॥ तस्माजित्यं द्या कार्या चातुर्वण्ये विपश्चिता।

धर्मातमा सत्यवाक् चैय राजा रक्षयति प्रजाः ॥ ३६॥ अतः विद्वान् राजाको चारो वर्णीपर वदा दया करती चाडिये। वर्मातमा और सत्यवादी नरेश ही प्रजाको प्रवत

चाह्यः घमात्मा और सत्यवादी नरेग ही प्रजाको प्रकन्न रख पाता है ॥ ३६ ॥ न च क्षान्तेन ते नित्यं भान्यं पुत्र समन्ततः।

न च क्षान्तेन ते नित्यं भाव्यं पुत्र समन्ततः। अधर्मो हि सृद् राजा क्षमावानिव कुक्षरः॥ २०॥

बेटा ! तुम्हे खदा और सब ओर क्षमाशील ही नहीं बने रहना चाहिये; क्योंकि क्षमाशील हाथीके क्यान कोमल स्वभाववाला राजा दूखरीको मयमीत न कर सकनेके कारण अधर्मके प्रसारमें ही सहायक होता है ॥ २०॥ बार्ह्स्ट्रिय च शास्त्रे च इलोको निगदितः पुरा। अस्सिन्नर्थे महाराज तन्मे निगदतः १२ए॥ ॥ ३८॥

महाराज । इसी बावके समर्थनमें बाईसायशास्त्रका एक प्राचीन रहोक पदा जाता है । मैं उसे बता रहा हूँ, छुनो ॥ क्षत्रमाणं सुपं निस्यं नीचः परिभवेज्जनः।

क्षममाण चुप नित्य नावा परिनयकाराः इस्तियन्ता गजस्यैव शिर एवारुव्हाते ॥ ३९॥ भीच मनुष्यक्षमाशील राजाका चढा उसीप्रकार तिरस्कार

नीच मनुष्यक्षमाशील राजाका यहा उसाम्रकार तिरस्तर करते रहते हैं, जैसे हायीका महावत उसके क्षिरपर ही चढ़े रहना चाहता है? ॥ ३९ ॥

तसान्मेव मृदुनित्यं तीक्णो नेव भवेन्त्यः। वासन्तार्क इव श्रीमान् न शीतोनच धर्मदः॥ ४०॥

जैसे वरुन्त ऋतुका तेजस्वी सूर्य न तो अधिक ठडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप धी करता है, उसी प्रकार राजाको भी न तो बहुत कोमल होना चाहिये और न अधिक कठोर ही ॥ ४० ॥

महाराज [प्रत्यक्ष अनुसान उपभाग जार पान करते चारी प्रमाणीके द्वारा सदा अपने-परायेकी पहचान करते रहना चाहिये || ४१ ||

व्यस्ताति च सर्वाणि त्यजेवा भूरिदक्षिण । त चैव न प्रयुजीत सहं तु परिवर्जयेत् ॥ ४२॥ प्रचुर दक्षिणा देतेवाले नरेश्वर । तुग्हं हमी प्रकारने व्यर्थनेंको त्याग देना चाहिये; परंतु साहस आदिका भी सर्वथा भ्योग न किया जाय, ऐसी बात नहीं है ( क्योंकि शत्रुविजय आदिके लिये उसकी आवश्यकता है); अत. सभी प्रकारके व्यसनोंकी आतिकका परित्याग करना चाहिये॥ ४२॥ छोकस्य व्यसनी नित्यं परिभृतो भवत्युत। उद्वेजयति लोकं च योऽतिद्वेपी महीयतिः॥ ४३॥

व्यवनॅमि आसक्त हुआराजासदा तव लोगॅकि अनादरका पात्र होता है और वो भूपाल सबके प्रति अत्यन्त देव रखता है। यह सब लोगोंको उद्देगयुक्त कर देता है ॥ ४३ ॥ भवितव्यं सदा राक्षा गर्भिणीसहस्वर्मिणा। कारणं च महाराज श्रृष्णु येमेद्रिमण्यते॥ ४४ ॥

महाराज ! राजाका प्रजाको साथ शर्मिणी श्लीकान्सा यर्ताव होना न्वाहिये ! किस कारणेसे ऐसा होना उचित हैं। यह बताता हैं। सनो !! ४४ !!

यथा हि गर्भिणी हित्वास्वं प्रियं मनसोऽनुगम् । गर्भस्य हितमाधन्ते तथा राजाप्यसंशयम् ॥ ४५ ॥ वर्तितव्यं छुरुबेष्ट सदा धर्मानुतर्तिना । स्वं प्रियं तु परित्यस्ययद् यस्छोकहितं भवेत् ॥ ४६ ॥

जैते गर्भवती स्त्री अपने मनको अच्छे लगनेवाले प्रिय मोजन आदिका भी परित्याग करके केवल गर्भस्य बालकके दिवका भ्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजाको भी चाहिये कि निःसटेह वैसा ही वर्ताव करें । कुच्छेष्ठ । राजा अपनेको प्रिय लगनेवाले विषयका परित्याग करके जितमें सब लोगोंका दित हो वही कार्य करें ॥४५-४६॥

न संत्याच्यं च ते घेर्यं कदाचिद्गि पाण्डच। धीरस्य स्पष्टदण्डस्य न भयं विद्यते क्रचित्॥ ४७॥

पाण्डुनन्दन । तुम्हं कभी भी चैर्यका त्याग नहीं करना चाहिये। जो अपराधियोंको दण्ड देनेमें संकोच नहीं करता और स्टा चैर्य रखता है। उस राजाको कभी भय नहीं होता॥ परिहासस्त्र भृत्येस्ते नात्यर्थे चटतां घर। कर्तव्यो राजशार्व्छ दोयमञ्ज हि मे श्रृणु॥ ४८॥

वक्ताओंमें श्रेष्ठ राजिहह । तुम्हें तेवकोके साथ अधिक हॅसी-मजाक नहीं करना चाहिये; इसमें जो दोष है, यह मुझते चुनो ॥ ४८॥

क्षत्र । १८॥ अवमन्यन्ति भर्तारं संघर्षादुपजीविनः। स्वे स्थाने न च तिष्ठन्ति रुक्ष्यन्ति च तक्ष्यः॥ ४९॥ राजाथे जीविका चलानेवाले रोवक अधिक कुँहला हो जानेपर मालिकका अपमान कर बैठते हैं। वे अपनी मर्यादामें लिए नहीं रहते और खामीकी आजाका उल्लब्हन करने काते हैं॥ ४९॥

प्रेष्यमाणा विकल्पन्ते गुद्धं चाप्यनुयुञ्जते। अयाच्यं चैय याचन्ते भोज्यान्याहारयन्ति च ॥ ५०॥

वे जब किसी कार्यके क्षिये भेजे जाते हैं तो उसकी विद्विभें संदेह उत्पन्न कर देते हैं। राजाकी गोपनीय बुटियोंको भी सबके सामने का देते हैं। जो वस्तु नहीं मेंगनी चाहिये उसे भी मांग बैठते हैं तथा राजाके क्षिये रक्ते हुए भोज्य पदार्थों-को स्वय खाळेते हैं॥ ५०॥

कुर्यन्ति परिदीष्यन्ति भूमिपायाधितिष्ठते । उत्कोचैर्वञ्चनाभिश्च कार्याण्यनुविहन्ति च ॥ ५१ ॥

राज्यके अधिपति भूपालको कोसते हैं, उनके प्रति कोधसे तमतमा उठते हैं। धूस लेकर और धोखा देकर राजाके कार्योमे विष्न डाळते हैं॥ ५१॥

जर्जरं चास्य विषयं कुर्घन्ति प्रतिरूपकैः। स्रीयसिभिध्य सञ्जन्ते तुरुपवेषा भवन्ति च ॥ ५२॥

वे जाळी आजानत जारी करके राजके राज्यको जर्जर कर देते हैं। रमवाहके रक्षकोंसे मिल जाते हैं अथवा उनके सम्पन ही बेद्यभूषा धारण करके वहाँ चूमते किरते है।। ५२।। यान्तं निष्ठीयनं चैच कुर्वते चास्य संनिधी। निर्केजा राजशार्ट्क व्याहरन्ति च सद्ध्यः॥ ५३॥

राजाके पात ही मुंद बाकर जिमाई छेते और धुकते है। इपक्षेत्र ! वे मुँद्रको नौकर लाज छोड़कर मनमानी वाते बोळते हैं ॥ ५६॥

हयं वा दिन्तिनं वापि रथं वा नृपसत्तम । अभिरोहन्त्यनाहत्य हर्जुले पार्थिवे मृतौ ॥ ५४ ॥

वृण्गिरोमणे ! परिहालशील कोमलस्वमाववाले राजाको पाकर सेवकमण उसकी अवहेलना करते हुए उसके बोदे हाथी अयथा रयको अपनी सवारीके काममें लाते हैं।। इस् ते दुष्करं राजानित्रं ते दुष्ट्वेष्टितम्। इस्वेषं सहस्रो वाचं वहन्ते परिपहताः॥ ५५॥

आम दरवारमे बैठकर दोर्खीकी तरह बरावरीका बतांब करते हुए कहते है कि 'राजन् ! आपसे इन कामका होना कठिन है। आरका यह वनींव बहुत बुरा है। ॥ ५५ ॥ छुद्धे चास्मिन् इसन्त्येय न च हृष्यन्ति पूजिताः । संघर्षशीढाश्च तदा भयन्त्यस्योन्यकारणान् ॥ ५६॥

इस बातते यह राजा दुपित हुए तो वे उन्हें देखकर हॅस देते हैं और उनके द्वारा मम्मानित होनेपर भी वे पृष्ट सेवक प्रसंत नहीं होते । इतना ही नहीं वे सेवक परस्पर सार्य साधनके निभित्त राजसभागे ही राजाके साथ विवाद करने स्थाते ह ॥ ५६ ॥

१. व्यसन अठार प्रकारके बताये यथे हैं। स्वमें दस तो कामत्र है और आठ कोषण । शिकार, ज्ञा, दिनमें सोना, परिजयत, खीवेबन, मट, बाब, गीत, नृत्य और मितराधन ने दस कामज व्यसन बताये गये हैं, चुगली, साहस, जोह, हैच्या, अन्युप, अर्थदृष्ण, वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता न्ये आठ कोषण व्यसन कहें गये हैं।

विस्रंसयन्तिमन्त्रं च विवण्यन्ति च दुष्कृतम्। लीलया चैव कर्वन्ति सावशास्तस्य शासनम् ॥ ५७ ॥

राजकीय ग्रप्त बातों तथा राजाके दोपोको भी दूसरीपर प्रकट कर देते हैं। राजाके आदेशकी अवहेलना करके खिलवाड़ करते हुए उसका पालन करते हैं॥ ५७॥ अलंकारे च भोज्ये च तथा स्नानात्रलेपने। हेळनानि नरव्याच खस्थास्तस्योपश्चवतः॥ ५८॥

पुरुषसिंह ! राजा पास ही खड़ा-खड़ा सुनता रहता है -निर्मय होकर उसके आभूषण पहनने श्वाने नहाने और चन्दन लगाने आदिका मजाक उड़ाया करते हैं॥ ५८॥ निन्दन्ते खानधीकारान् संत्यजन्ते च भारत। न बुत्त्या परितुष्यन्ति राजदेयं हरन्ति च ॥ ५९ ॥ भारत । उनके अधिकारमे जो काम सौपा जाता है। उसको वे

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें छप्पनवीं अध्याय पूरा हुआ॥ ५६॥

हरा बताते और छोड़ देते हैं। उन्हें जो बेतन दिया जाता है। उससे वे संतुष्ट नहीं होते हैं और राजकीय धनको हड़पते रहते हैं ॥ ५९ ॥

क्रीडितं तेन चेच्छन्ति सस्रेणेव पक्षिणा। असारप्रणेयो राजेति लोकांश्चेय वदनयत ॥ ६०॥

जैसे छोग डोरेमे वॅधी हुई चिडियाके साथ खेलते हैं। उसी प्रकार ये भी राजाके साथ खेलना चाहते हैं और साधारण छोगोंते कहा करते है कि 'राजा तो हमारा गुळाम है' ॥६० ॥ एते चैवापरे चैव दोषाः प्रादुर्भवन्युत। नुपती मार्ववोपेते हर्पुले च युधिष्ठिर ॥ ६१ ॥

यधिष्ठिर ! राजा जब परिहासशील और कोमलखभाव-का हो जाता है। तब ये ऊपर बताये हुए तथा दूसरे दोप भी प्रकट होते हैं ॥ ६१ ॥

### सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

राजाके धर्मानुक्ल नीतिपूर्ण वर्तावका वर्णन

भीष्म उवाच

नित्योद्यक्तेन वै राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर। प्रशस्यते न राजा हि नारीवोद्यमवर्जितः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! राजाको सर्दा ही उद्योगशील होना चाहिये । जो उद्योग छोडकर स्त्रीकी मॉति वेकार वैठा रहता है, उस राजाकी प्रश्रंसा नहीं होती है ॥१॥ भगवानुशना चाह् स्रोकमत्र विशाम्पते। तिविद्वैकमना राजन गदतस्तं निवोध मे ॥ २ ॥

प्रजानाथ ! इस विषयमे भगवान् गुकाचार्यने एक श्लोक कहा है, उसे मैं बता रहा हूं । तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर मुझसे उस क्लोकको सुनो ॥ २ ॥

द्वाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो विलशयानिव। राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ ३ ॥

 जैसे सॉप विलमें रहनेवाले चूहोंको निगल जाता है। उसी प्रकार दूसरोंसे लडाई न करनेवाले राजा तया विद्याध्ययन आदिके लिये घर छोडकर अन्यत्र न जानेवाले ब्राह्मणको पृथ्वी निगल जाती है ( अर्थात् वे पुरुषार्थ-साधन किये विना ही मर जाते है ) १।। ३।।

कर्त्मईसि। हदि त्वं तदेतन्नरशाईल संघेयानभिसंघत्स विरोध्यांश्च विरोधय ॥ ४ ॥

अतः नरश्रेष्ठ ! तुम इस वातको अरने हृदयमे धारण कर लो, जो संधि करनेके योग्य हों, उनसे संधि करो और जो विरोधके पात्र हों। उनका डटकर विरोध करी ॥४ ॥

सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत्। गुरुवी यदि वा मित्रं प्रतिहन्तन्य एव सः॥ ५ ॥

राज्यके सात अङ्ग हैं--राजाः मन्त्रीः मित्रः खजानाः देशः दुर्ग और सेना। जो इन सात अङ्गोसे युक्त राज्यके विगरीत आचरण करे। यह गुद हो या मित्र। मार डालनेने ही योग्य है ॥ ५ ॥

महत्तेन हि यहा वै गीतः श्लोकः पुरातनः। राजाधिकारे राजेन्द्र वृहस्पतिमते पुरा॥६॥

राजेन्द्र ! पूर्वकालमे राजा मरुत्तने एक प्राचीन व्लोकका गान किया या। जो बृहस्रतिके मतानुसार राजाके अधिकारके विषयमें प्रकाश डालता है ॥ ६ ॥ कार्याकार्यमजानतः। गरोरप्यवलिप्तस्य उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शाश्वतः॥ ७ ॥

(चमंडमे भरकर कर्तव्य और अकर्तव्यका जान न रखने-बाला तया कुमार्गपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो

त्तो उसे भी दण्ड देनेका सनातन विधान है'॥ ७ ॥ वाहोः पुत्रेण राज्ञा च सगरेण च घीमता। असमद्भाः सुतो ज्येप्रस्त्यकः पौर्राहतैपिणा ॥ ८ ॥ बाहुके पुत्र बुद्धिमान् राजासगरने तो पुरवासियोंके हितरी

इच्छासे अपने ज्येष्ठ पुत्र असमजाका भीत्याग कर दिया या॥ असमंजाः सरय्वां स पौराणां वालकान् नृष । न्यमज्जयदतः पित्रा निर्मत्स्ये स विवासितः॥ ९ ॥ नरेश्वर ! असमंजा पुरवासियोंके बालकोंको पकड्कर

सरयूनदीमें हुवा दिया करता था; अतः उसके पिताने उसे दुक्तरकर घरसे बाहर निकाल दिया ॥ ९ ॥ ऋषिणोद्दालकेनापि इवेतकेतुर्महातपाः । मिथ्या विप्रानुपचरम् संत्यको द्यितः सुतः ॥ १० ॥

उदालक मृषिने अपने प्रिय पुत्र महावरस्वी रावेवकेतुको केवल इस अपराधते त्याग दिया कि वह ब्राह्मणोंके साय मिय्या एवं कपटपूर्ण व्यवहार करता या ॥ १० ॥ लोकरञ्जनमेवाज राक्षां धर्मः सनातनः। सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम् ॥ ११॥

अतः इत लोकमें प्रजावर्गको प्रसन्न रखनाही राजाओंका सनातन धर्म है। सत्यकी रक्षा और व्यवहारकी सरलता ही राजोचित कर्तव्य हैं॥ ११॥ न हिंस्याल् परविचानि देयं काले च वापयेत् । विकान्तः सत्यवाक् झान्तो मुगोन चलते पथः॥ १२॥

दूसरोंके धनका नावा न करे । जिसको जो छुळ देना हो, उसे वह समयपर दिळानेकी व्यवखाकरे। पराक्रमी, सत्यवादी और धमाशीळ बना रहे—ऐसा करनेवाला राजा कभी पयस्रष्ट नहीं होता ॥ १२ ॥

भातमर्वाध्य जितकोधः शास्त्रार्थकृतनिश्चयः। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः॥१३॥ घर्यां संबुतमन्त्रश्च राजा भवितुमर्वति। वृज्ञिनं च नरेन्द्राणां मान्यचारक्षणात् परम्॥१४॥

जिछने अपने मनको बदामें कर लिया है। क्षोधको जीत लिया है तथा आसींके विद्यान्तका निरुच्यात्मक द्यान प्राप्त कर लिया है। जो धर्म, अर्थ, कामऔर मोद्यके प्रयुक्तमें निरन्तर लगा रहता है। जिछे तीनों बेदोंका ज्ञान है तथा जो अपने ग्रुप्त विचारोंको दूवरोंपर प्रकट नहीं होने देता है। बढ़ी राजा होने योग्य है। प्रजाकी रक्षा न करनेछे वटकर राजाओं के लिये दूवरा कोई पाप नहीं है॥ १३-१४॥ चातुर्वेण्यस्य धर्मास्य रिश्ततब्या महीसिता। धर्मस्तंकररक्षा च राखां धर्मः सनातनः॥ १५॥

राजाको चारों वर्णोके धर्मोकी रक्षां,करनी चाहियेः प्रजाको धर्मेषंकरताचे नचाना राजाजीका सनातन धर्म है ॥ १५॥ न विश्वसेच नृपतिर्न चात्यर्थे च विश्वसेत्। पाड्गुण्यगुणदोपांश्च नित्यं बुद्धत्वावळोकयेत्॥१६॥

राजा किसीपर भी विश्वास न करें । विश्वसनीय व्यक्तिका भी अत्यन्त विश्वास न करें । राजनीतिके छः गुण होते हैं— सन्विः, विश्वहः, यानः, आसनः, द्वैभीमाव और समाश्रय शः। इन सपके गुण-दोरोंका अपनी बुद्धिहारा सदा निरीक्षण करें ॥ द्विद्छिद्ददर्शी नृपतिर्नित्यमेष प्रशस्पते । त्रिवर्गे विदितार्थेश्च युक्तचारोपधिश्च यः ॥ १७ ॥

चनुओं के छिद्र देखनेवाले राजाकी सदा ही प्रशंस की जाती है। जिसे धर्म, अर्थ और कामके तत्त्वका ज्ञान है तथा विस्ते अनुओं की ग्राप्त वातों को जानने और उनके मन्त्री आदि-को फोड़नेके लिये गुप्त चर लगा रखा है, वह भी प्रशंसक ही योग्य है।। १७॥ - को डास्ट्रोणार्जनर तिर्यमचैश्चवणोपमः

काशस्यापाजनरातयमवश्रवणापमः येत्ता च दशयर्गस्य स्थानमुद्धिक्षयात्मनः॥१८॥

राजाको उचित है कि वह सदा अपने कोषागारको भरा-पूरा रखनेका प्रयत्न करता रहे। उसे न्याय करनेमें यमराज और धन-सम्रह करनेमें कुनेरके समान होना न्याहिये। वह स्थानः वृद्धि तथा सम्बद्धे हेतुभूत दर्स वर्गीका सदा ज्ञान रक्खे। १८॥ अभृतानां भवेद् भर्ता भृतानामन्यवेक्षकः। नृपतिः सुमुखक्ष स्यात् स्मितपूर्वाभिभाविता॥ १९॥

जिनके भरण-पोषणका प्रवत्य न हो, उनका पोषण राजा स्वयं करे और उसके द्वारा जिनका मरण-पोषण चल रहा हो, उन सबकी देखमाल रखे । राजाको सदा प्रसन्नमुख रहना और मुस्कराते हुए वार्वालाप करना चाहिये ॥ १९ ॥ उपासिता च खुद्धानां जिततन्द्रिरखोल्लुपः। सतां वृत्ते खितमतिः संतोष्यश्चाकदर्शनः॥ २०॥

राजाको युद्ध पुरुषोंकी उपासना ( ऐवा या सक्क ) करनी व्याहिये, वह आळस्यको जीते और ळोखपताका परित्यारा करें। सरपुरुषोंके व्यवहारमें मन लगावे । सतुष्ठ होने योग्य स्वभाव अनु दुवंक हो तो वस अवस्थामें बसके दुगं आदिपर जो आक्रमण किया जाता है, उसे त्यान फरते हैं। यदि अपने कपर अनुको ओरसे आक्रमण हो और अनुका पढ़ प्रवक्त जो आत्मरसा की जाती है, वह त्यान पक्त हो हो और अनुका पढ़ प्रवक्त जो आत्मरसा की जाती है, वह त्यान पक्त का स्वभाव हो तो । विदे चढ़ाई करनेवाला अनु सथ्य अणीका हो तो । वैदे चढ़ाई करनेवाला अनु सथ्य अणीका हो तो । वैदे चढ़ाई करनेवाला अनु सथ्य अणीका हो तो । वैदे चढ़ार विद्यारा जाता है और जीतर दूसरा ही भाव रक्त जाता है । चैस आधी सेना दुवंमें रखकर आत्मरसा करना और आधीको मेककर अनुवोंके अन्न आदि सामप्रीपर करूजा करना आदि कार्य देशीमाव' बांतिके अन्तर्गत हैं। आक्रमणकारीसे पीवित होनेपर किसी निन्न राजाका सहारा लेकर उसके साथ छड़ाई छेड़ना (समाअय) करलाता है।

१. मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग (किला), खजाना और दण्ड-ये गाँच 
'मक्रति' कहे गये हैं। ये ही अपने और श्रञ्जुपस्रके निलक्त 
'दशवर्ग' कहलावे हैं, यदि दोनोंके मन्त्री आदि समान हों तो ये 
स्थानके हेत्र होते हैं अर्थात् दोनों पक्षकी स्थिति कायम रहती हैं, 
अयर अपने पस्तर्में हनकी अधिकता हो तो ये श्रुद्धिक साथक होते 
हैं और कमी हो तो स्थके कारण बनते हैं।

श्विर अनुपर चदाई की जाय जीर वह अपनेसे बल्बान् सिक हो तो उससे मेळ कर केना 'क्लिय' नामक ग्रण है। यदि दोनोंमें समान क्ल हो तो लड़ाई जारी रखना 'विश्वह' है। यदि

बनाय रक्खे। वेद्य-भूपा ऐसी रक्खे, जिसते वह देखनेमें अत्यन्त मनोहर जान पड़े ॥ २० ॥

न चाददीत विचानि सतां हस्तात् कदाचन । असद्भ्यक्षसमाद्चात्सङ्ग्यस्तु पतिपादयेत्॥२१॥

साधुपुरुगोंके हायते कभी धन न छीने। असाधु पुरुपोंते दण्डके रूपमे धन छना चाहिये; साधु पुरुपोको तो धन देना चाहिये॥ २१॥

खयं प्रहर्ता दाता च वदयात्मा रम्यसाधनः। काले दाता च भोका च गुद्धाचारस्तथैव च ॥ २२॥

स्वयं द्वष्टीपर प्रहार करे, दानशील बने, मनको वश्चमे रखे, सुरम्य साधनते युक्त रहे, समय-समयपर धनका दान और उपभोग भी करे तथा निरन्तर शुद्ध एवं सदान्वारी धना रहे॥ २२॥

शूरान् भक्तानसंहार्यान् कुळे जातानरोगिणः । शिष्टाञ्चिराप्रभिसम्बन्धान्मानिनोऽनवमानिनः॥ २३ ॥ निद्यानिदो लोकविदः परलोकान्ववेक्षकान् । धर्मे च निरतान् साधूनचलानचलानिव ॥ २४ ॥ सहायान् सततं कुर्याद् राजा भृतिपुरम्हतः । तैक्ष तुल्यो भवेद् भोगैश्लवमात्राज्याधिकः ॥ २५ ॥

जो शुरबीर एवं मक्त हो, जिन्हें विषक्षी फोड न एके, जो जुळीन, नीरोग एवं शिष्ट हों तथा शिष्ट पुरुषोले सम्बन्ध रखते हों, जो आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए दूसरोका कभी अपमान न करते हों, धर्मपरायण, बिहान, छोक्कचबहारके शाता और शतुओकी गतिविधिपर हिंदे रखनेवाळे हों, जिनमे साधुता मरी हो तथा जो पर्वतीके समान अटळ रहनेवाळे हों, ऐसे छोगोंको ही राजा छदा अपना सहायक बनावे और उन्हें ऐस्वर्यका पुरस्कार है । उन्हें अपने समान ही सुखगोगकी सुविधा प्रदान करें, केवळ राजोचित छत्र धारण करना और सबको आजा प्रदान करना—हन् दो शातीमें ही बह उन सहायकोकी अपेक्षा अधिक रहे ॥ २२—२५॥ प्रस्थान च परोक्षा च सुविध्यास्य भवेन समा।

पवं कुर्वन नरेन्द्रोऽपि न खेदमिह विन्वति ॥ २६॥ प्रत्यक्ष और परोक्षमे भी उनके साथ राजाका एकन्या ही नर्तीक होना न्याहिये । ऐसा करनेवाळा नरेश इस जगत्मे कभी कष्ट नहीं उठाता ॥ २६॥

सर्वाभिशङ्की मृपतिर्येश्च सर्वहरो भनेत्। स क्षिप्रमनुजुर्जुन्धः सजनेनीय वध्यते॥२०॥

जो राजा सवपर सदेह करता और तनका सर्वस्य हर रुता है, वह लोमी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगोंके हायसे शीव गारा जाता है ॥ २० ॥ शुच्चिस्तु पृथिवीपालो लोकचित्तमहे रतः ।

न पतत्यरिभिग्रेंस्तः पतितश्चाचातप्रत ॥ २८ ॥ जो भूपाल वाहर-भीतरसे ग्रुद्ध रहकर प्रजाके हृदयको

अपनानेका प्रयत्न करता है। वह राषुओका आक्रमण होनेकर भी उनके बर्गमें नहीं पडताः यदि उनश पनन हुआ भी तो वह सहायकोको पाकर शीष्ठ ही उठ खडा होता है।। २८॥ अक्रोधनो हाज्यसनी सृदुदुण्डो जिनेन्द्रियः। राजा अविति सूतानां विश्वास्त्रो हिमदानिव॥ २९॥

जिसमें कोषका अमाव होता है। जो हुवंगनीमें दू रहता है। जिसका दण्ड भी कटोर नहीं होता तथा जो अपनी इन्द्रियोपर विजय पा लेता है। यह राजा हिमालयके समान समूर्ण प्राणियोंका विश्वासपात्र वन जाता है। १९॥ प्राज्ञस्त्यागगुणोपेतः परप्त्रेपु ततपरः। सुद्रक्षाः सर्ववर्णानां नयाप्तयित् तथा॥ २०॥ श्लिप्रकारी जितकोधः सुप्रसादो महामनाः। अरोज्ञप्रकृतिर्युक्तः क्रियावानविकत्यमः॥ २१॥ आराज्ञ्यान्येम कार्याण सुपर्यवस्तिताने च। यस राज्ञः प्रहृत्यन्ति स राजा राजसत्तमः॥ ३२॥

जो बुद्धिमान्, त्यागी, गृतुशोकी दुर्गुलना जानने प्रयक्तमें तत्वर, देखनेमें सुन्दर, सभी वर्णोके न्याय और अन्यायको समझनेबाला, सीघ कार्य करनेमें समर्थ, प्रोधपर विजय पानेबाला, आधितीपर कृपा करनेमाला, महामनन्त्री, कोमल स्वमावरे युक्त, उद्योगी, कर्मल तथा आत्मद्रशासि दूर रहनेबाला है। जिस राजाके आरम्भ किये हुए सभी कार्य सुन्दर रूपसे समाह होते दिखायी देते हैं, यह समल राजाओंने श्रेष्ठ हैं॥ १०—११॥

पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवाः। निर्मया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः॥ ३३॥

जैते पुत्र असे पिताके घरमें निर्मीक होकर एते हैं। उदी प्रकार जित राजाके राज्यमें मतुष्य निर्मेय होकर विचले हैं, वह सब राजाओं में श्रेष्ठ हैं ॥ ३३॥ अगृहविभवा यस्य पीरा राष्ट्रनियासिनः। नयापनयवेत्तारः स राजा राजसत्तमः॥ ३४॥

जितके राज्य अयवा नगरंग निवाम करने गाउँ हो। (जोरोंते भव न होनेके कारण) अपने घनने क्रियक न रखते हीं तथा न्याय और अन्यायको नगन्नते हो। वह गन समस्य राजाओंने श्रेष्ठ हैं॥ ३४॥

खक्रमेनिरता यस्य जना विषयवाधिनः। असंघातरता दान्ताः पाल्यमाना यथायिति ॥ ३५॥ वद्या नेया विश्वेयाश्च न च संवर्षशादिनः। विषये दानरुचयो नरा यस्य स पार्थिवः॥ ३६॥

जिसके राज्यमें निवान करनेव के लोग विविद्धीर तुरी. न एवं पाहित होकर अपने-अपने क्रांमि गठानः वारीयमें उत्तरीत न रखनेवाले और जितेन्द्रिय हो। अपने राने रहते हैं। विद्या देने और महण करने योग्य ही प्राज पाठन करने हैं। कलह और विवादते दूर रहते हीं और दान देनेकी रुचि रखते हों, वह राजा श्रेष्ठ है ॥ ३५-३६ ॥ न यस्य कटं कपटं न माया न च मतरारः।

विषये भूमिपालस्य तस्य धर्मः सनातनः ॥ ३७ ॥

जिल भुपालके राज्यमे कटनीतिः कपटः माया तथा ईप्यांका सर्वथा अभाव हो उसीके द्वारा सनातन घर्मका पाळन होता है ॥ ३७ ॥

यः सत्करोति ज्ञानानि द्वेये परहिते रतः। सतां वर्त्मानुगस्त्यागी स राजा राज्यमहीति ॥ ३८ ॥

जो नान एव ज्ञानियोंका सत्कार करता है। शास्त्रके शतव्य विपयको समझने तथा परहित-साधन करनेमें संस्थन रहता है, सत्प्रकांके मार्गपर चलनेवाला और स्वार्थत्यागी है, वहीं राजा राज्य चलानेके योग्य धमझा जाता है ॥ ३८॥ यस्य चाराश्च मन्त्राश्च नित्यं चैव झताकताः । न जायन्ते हि रिप्भिः स राजा राज्यमहीत ॥ ३९॥

जिसके ग्रुसचर। गुप्त विचार। निश्चय किए हए करने योग्य कर्म और किये हुए कर्म शत्रुऑहारा कमी लाने न जा सकें, यही राजा राज्य पानेका अधिकारी है ॥ ३९॥ इलोकस्थायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना। थाख्याते राजचरिते नृपति मति भारत॥ ४०॥

भारत । महात्मा भार्गवने पूर्वकालमें किसी राजाके प्रति राजोचित कर्तस्थका वर्णन करते समय इस इस्रोकका गान किया था ॥ ४० ॥ राजानं प्रथमं विन्देत ततो भार्यो ततो धनम् ।

राजन्यसति छोकस्य कुतोभार्यो कुतो धनम्॥ ४१॥

ध्यतच्य पहले राजाको प्राप्त करे । उसके बाद पत्नीका परिग्रह और धनका सग्रह करे । लोकरक्षक राजाके न होनेपर कैसे भार्या सरक्षित रहेगी और किस तरह अनकी रक्षा हो सकेती १३ ॥ ४१ ॥

वडाज्ये राज्यकामानां नान्यो धर्मः सनातनः। इते रक्षां त विस्पष्टां रक्षा छोकस्य धारिणी॥ ४२॥

राज्य चाहनेवाले राजाओंके लिये राज्यमे प्रजाओंकी मलीमॉिंत रक्षाको छोडकर और कोई सनातन धर्म नहीं है, रक्षा ही जगत्को घारण करनेवाली है॥ ४२॥ प्राचेतसेन मनना क्लोको चेमानवाहती। राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविष्टैकमनाः श्रृण ॥ ४३ ॥

राजेन्द्र ! प्राचेत्रस मनुने राजवर्मके विषयमें वे दो इलोक कहे हैं। तम एकचित्त होकर उन दोनों इलोकीको यहाँ सुनो ॥ पडेतान् पुरुषो जहााद् भिन्नां नावमिवार्णवे । अपवकारमाचार्यमनधीयानमृत्विज्ञम् अरक्षितारं राजानं भार्यो चाप्रियवादिनीम् । प्राप्तकामं च गोपालं वनकामं च नापितम् ॥ ४५ ॥

·जैसे समुद्रकी यात्रामें हुटी हुई नौकाका त्याग कर दिया वाता है। उसी प्रकार प्रत्येक सन्तर्यको चाहिये कि यह उपदेश न देनेवाळे आचार्यः वेदमन्त्रींका उच्चारण न करनेवाळे मृत्विजः रक्षा न कर सक्तेवाले राजाः कद वन्वन वोलनेवाली छी। गाँवमे रहनेकी इच्छा रखनेवाले ग्वाले और जंगलमे रहनेकी कामना करनेवाले नाई-इन छः व्यक्तियोंका त्यारा कर हैं। । ४४-४५ ॥

इनि श्रीमहाभारते बान्तिपर्वेणि राजधर्मातुहासनपर्वेणि सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारते शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधमांसुशासनपर्वमें सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५७॥

## अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

मीष्मद्वारा राज्यरक्षाके साधनोंका वर्णन तथा संच्याके समय युधिष्ठिर आदिका विदा होना और रास्तेमें स्नान-संन्थादि नित्यकर्मसे निष्टच होकर हिस्तनापुरमें प्रवेश

भीष्य खवाच

पतत् ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर। बृहस्पतिहिं भगवान् न्यान्यं धर्मे प्रशंसति ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-गुधिष्ठर | यह मैने हमसे वो कल कहा है। राजवर्मरूपी दूधका माखन है। मगवान् वृहस्पति इस न्यायामुक्छ धर्मकी ही प्रशसा करते हैं ॥ १ ॥ विशालाक्षय भगवान् काव्यक्षेत्र महातपाः। सहस्राक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मनुः॥ २॥ भरद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरविशरा सुनिः। राजशास्त्रप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ ३॥ रक्षामेच प्रशंसान्त धर्म धर्ममृतां चर।

राज्ञां राजीवताम्राक्ष साधनं चात्र मे शूण् ॥ ४ ॥

इनके सिवा सरावान् विशालाक्षः महातपस्वी ग्रकाचार्यः सहस्र नेत्रींबाळे इन्द्रः प्राचेतस मनुः भगवान् भरद्वाज और सनिवर गौरशिरा—ये सभी बाहाणभक्त और ब्रह्मवादी लोग राजशास्त्रके प्रणेता हैं। ये सन राजाके लिये प्रजापालनरूप धर्मकी ही प्रशंसा करते हैं । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ कमलनयन युधिष्ठिर! इस रक्षात्मक धर्मके साधनींका वर्णन करता हूँ। सुनो॥ २-४॥ चारश्च प्रणिधिश्चैन काले दानममत्सरात्। युक्त्यादानं न चादानमयोगेन युधिष्टिर॥ ५॥

सतां संग्रहणं शीर्ये दाक्यं सत्यं प्रजाहितम्। 'अनार्जवैरार्जवैश्व वात्रपक्षस्य भेदनम्॥ ६॥

केतनानां च जीर्णानामवेक्षा चैव सीदताम । हिविधस्य च दण्डस्य प्रयोगः कालचोदितः ॥ ७ ॥ साधूनामपरित्यागः कुळीनानां च धारणम्। निचयश्च निचेयानां सेवा वृद्धिमतामपि ॥ ८ ॥ वलानां हर्षणं नित्यं प्रजानामन्ववेक्षणम् । कार्येष्वखेदः कोशस्य तथैव च विवर्धनम्॥ ९॥ परगप्तिरविश्वासः पौरसंघातभेदनम् । अरिमध्यस्थमित्राणां यथावचान्ववेक्षणम् ॥ १०॥ उपजापश्च भृत्यानामात्मनः पुरदर्शनम्। अविश्वासः सर्वं चैव परस्याश्वासनं तथा ॥ ११ ॥ नीतिधर्मानुसरणं नित्यमत्थानमेव च । रिप्रणामनवज्ञानं नित्यं चानार्यवर्जनम् ॥ १२ ॥

युधिष्ठिर ! गुप्तचर (जासूर ) रखनाः दूसरे राष्ट्रीमे अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्त करना, सेवकींको उनके प्रति ईर्ष्या न रखते हुए समयपर वेतन और भत्ता देना, यकिसे कर छेना। अन्यायसे प्रजाके धनको न हृदुपनाः सत्पुरुषीका संग्रह करना, श्ररता, कार्यदक्षता, सत्यभाषण, प्रजाका हित-चिन्तनः सरल या कुटिल उपायोसे भी श्रृतपक्षमें फूट हालना. पराने घरोंकी मरम्मत एवं मन्दिरोंका जीलोंद्वार करानाः दीन-दुखियोंकी देखभाल करना, समयानुसार शारीरिक और आर्थिक दोनी प्रकारके दण्डका प्रयोग करनाः साध प्रवर्षेका त्याग न करनाः कुळीन मनुष्योको अपने पास रखनाः संग्रह-योग्य वस्तुओंका संग्रह करनाः बुद्धिमान् पुरुषीका सेवन करनाः पुरस्कार आदिके द्वारा चेनाका हर्ष और उत्लाह बढानाः नित्य-निरन्तर प्रजाकी देख-भाळ करनाः कार्यं करनेमे कष्टका अनमव न करनाः कोषको बढानाः नगरकी रक्षाका प्रबन्ध करना, इस विषयमें दूसरोंके विश्वासपर न रहना, प्रवासियोंने अपने विरुद्ध कोई गुटबंदी की हो तो उसमें फुट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थापर यथोचित दृष्टि रखना। दसरोंके द्वारा अपने सेवकोंने भी गुटबंदी न होने देना। स्वयं ही अपने नगरका निरीक्षण करना। स्वयं किसीपर भी पूरा विश्वास न करनाः दूसरोको आश्वासन देनाः नीतिधर्मका अनुसरण करना, सदा ही उमीगशील बने रहना, शत्रुओंकी ओरसे सावधान रहना और नीच कर्मों तथा दुष्ट पुरुषोंको सदाके लिये त्याग देना—ये सभी राज्यकी रक्षाके साधन हैं॥ ५—१२ उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरभापत । राजधर्मस्य तन्मूळं ऋोकांश्चात्र निवोध मे ॥ १३ ॥

बृहस्पतिने राजाञीं के छिपे उद्योगके महस्वका प्रतिपादन किया है। उद्योग ही राजधर्मका मूल है। इस विषयमें जो इलोक हैं, उन्हें बताता हूं, युनो ॥ १३॥

उत्थानेनामृतं छन्धमुत्थानेनासुरा हताः । उत्थानेन महन्द्रेण श्रेष्ठयं प्राप्तं दिवीह च ॥ १५ ॥ ध्वेयान इन्द्रने उचोगाने ही अमृतप्राप्त किया, उचोगाने ही अमुर्तेका सहार किया तथा उचोगाने ही देवलोक और इहलोकमे श्रेष्ठता प्राप्त की ॥ १४ ॥ उत्थानचीरा पुरुषो वाग्वीरानधितिग्रति । उत्थानचीरान् वाग्वीरा रमयन्त उपासते ॥ १५ ॥

•जो उद्योगमें बीर है। वह पुरुप केवल वाग्वीर पुरुषांतर अपना आधिपत्य जमा लेता है। वाग्वीर विद्वान् उद्याववीर पुरुषोंका मनोरञ्जन करते हुए उनकी उत्तराना करते हैं॥१५॥ उत्थानहीलो राजा हि दुद्धिमानपि नित्यशः। प्रधर्षणीयः शत्रुणां सुजङ्ग इंद्य निर्विषः॥१६॥

जो राजा उद्योगहीन होता है, वह बुद्धिमान् होनेपर भी
 विषहीन सर्वके समान सदैव शतुओंके द्वारा परास्त होता
 रहता है ॥ १६ ॥

न च रातुरवहेयो दुर्वछोऽपि वछीयसा। अल्पोऽपि हि दहत्यक्षिविंयमल्पं हिनस्ति च ॥१७॥

'बल्बान् पुरुष कभी हुवंल शत्रुकी भी अवहेला म करें अर्थात् उसे छोटा समझकर उसकी ओरते लगरवाही न दिखांवे ; क्योंकि आग थोड़ी-सी हो तो भी जला डालती है और विष कम मात्रामें हो तो भी मार डालता है ॥ १७ ॥ एकाक्नेनापि सम्मृतः शत्रुदुर्शमृपाक्षितः। सर्वे तापयते देशमणि राज्ञः समृद्धिनः॥ १८॥

'चतुरिक्वणी चेनाके एक अक्षते भी समल हुआ गृतु दुर्गका आश्रय छेकर समृद्धिशाली राजाके समृचे देशको भी सतस कर डालता है'॥ १८॥

राक्षो रहस्यं यद् वाक्यं जयार्थं छोकसंग्रहः। इदि यचास्य जिहां स्यात्कारणेन च यद् भवेत्॥ १९॥ यचास्य कार्ये चृजिनमार्जवेनेच धारयेत्। इम्भनार्थं च छोकस्य धर्मिष्ठामाचरेत् क्रियाम्॥ २०॥

राजाके लिये जो गोपनीय रहस्यकी बात हो। शतुर्थोतर विजय पानेके लिये वह जो लोगोंका संग्रह करता हो। विजयके ही उद्देश्यसे उसके हृदयमें जो कार्य लिया हो अथवा उमे जो न करने योग्य असत्कार्य करना हो। वह स्म कुछ उसे सरलभावसे ही लियाये रखना चाहिये। वह लोगोंमें अपनी प्रविद्या बनाये रखनेके लिये सदा धार्मिक कर्मोंका अनुष्टान करें।। १९-२०॥

राज्यं हि सुमहत् तन्त्रं धार्यंते नाकृतात्मभिः । न शक्यं मृदुना वोदुमायासस्थानमुत्तमम् ॥ २१ ॥

राज्य एक बहुत बड़ा तन्त्र है। जिन्होंने अपने मनके बदामें नहीं किया है, ऐसे क्र्रू-खमाबबाले राजा उत्त विधान तन्त्रको संमाल नहीं सकते। इसी प्रकार जो यहुत कोमल प्रकृतिके होते हैं, वे भी इसका भार बहन नहीं कर सकते। उनके लिये राज्य बड़ा भारी जजाल हो जाता है।। २१॥ राज्यं सर्वामिपं नित्यमार्जवेनेह धार्यते । तस्मान्मिश्रेण सततं वर्तितन्यं युधिष्ठिर ॥ २२ ॥

वुधिष्ठिर ! राज्य सबके उपमोगकी बस्तु है; अतः खदा सरल माबवे ही उसकी कॅमाल की वा सकती है। इसलिये राजार्मे कृरता और कोमलता दोनों भावोकासिमश्रम होना चाहिये॥२२॥ यद्यप्यस्य विपत्तिः स्याद् रक्षमाणस्य वैप्रजाः। सोऽप्यस्य विपुत्तो धर्म प्यंवृत्ता हि भूमिपाः॥२३॥

प्रजाकी रक्षा करते हुए राजाके प्राण चले जाय तो भी वह उसके लिये महान् धर्म है। राजाओं के व्यवहार और वर्ताव ऐसे ही होने चाहिये॥ २३॥

प्य ते राजधर्माणां छेशः समनुवर्णितः। भूयस्ते यत्र संदेहस्तद् बृहि कुरुसत्तमः॥२४॥

कुरुश्रेष्ठ । यह मैंने तुम्हारे सामने राजधमींका लेकामान वर्णन किया है। अब दुम्हें जिस बातमें संदेह हो। वह पूछी ॥ २४ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततो घ्यासश्च भगवान् देवस्थानोऽइम एव च। घासुदेवः कृपश्चैव सात्यिकः संजयस्तथा ॥ २५ ॥ साधु साध्यित संहष्टाः पुष्यमाणैरिवाननैः। अस्तुवंश्च नरव्याद्यं भीष्यं धर्ममृतां वरम् ॥ २६ ॥

चैद्रास्पायनजी कहते हैं — जनमेजय ! मीष्मजीका यह वक्तव्य सुनकर मगवान् स्थास, देवस्थानः अश्मः बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णः कुपाचार्यः सत्यिक और सजय बड़े प्रसन्न हुए और हर्षसे खिले हुए सुर्खोद्दारा साधुवाद देते हुए धर्मास्माओंने अंद्र पुरुषिह मीष्मजीकी मुरि-सूरि प्रशंसा करने लगे ॥ २५-२६॥

ततो दीनमना भीष्ममुवाच कुरुसत्तमः। नेवाभ्यामश्रुपूर्णाम्यां पादौ तस्य द्यानैःस्पृदान्॥ २७॥ श्व ददानीं स्वसन्देहं प्रस्थामि त्वां पितामह। उपैति सविता ह्यस्तं रसमापीय पार्थिवम्॥ २८॥

तत्तरसात् कुरुश्रेष्ठ युविष्ठिरने मन-ही-मन दुखी हो दोनों नेत्रोंमें ऑस् मरकर धीरेंसे भीष्मजीके चरण छूए और कहा— धितामह ! इस समय मगवान् स्म अपनी किरणोंद्वारा पृथ्वीके रसका ग्रोषण करके अस्ताचळको जा रहे हैं। इसळिये अब मैं कळ आपसे अपना संदेह पूळूंगां'॥ २७ २८॥

ततो द्विजातीनभिवाद्य केशवः

कृपश्च ते चैव युधिष्ठिरादयः। प्रदक्षिणीकृत्य महानदीसुतं

ततो रथानारुरुहुर्मुदान्विताः॥ २९ ॥ तदनन्तर ब्राह्मणोंको प्रणाम करके भगवान् औक्रण्ण, कृपाचार्यं तथा खुषिष्ठिर आदिने महानदी गङ्गाके पुत्र भीष्म-जीकी परिक्रमा की । किर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने रथोपर आरुद्ध हो गये॥ २९ ॥

हबद्धतीं चाप्यवगास्य सुव्रताः स्रतोदकार्थाः स्रतजप्यमङ्गलाः । उपास्य संध्यां विधिवत् परंतपा-स्ततः पूरं ते विविद्यर्गजाह्यम् ॥ ३०॥

स्ततः युर त त्वापयुरुगकाळपर् ॥ २० ॥ फिर हपद्वती नदीमें स्नान करके उत्तम व्रतका पाळन करनेवाळे वे शशुक्तापी बीर विविधूर्वक सच्चाः तर्पण और खप आदि मञ्जळकारी कर्मोका अनुष्ठान वरके बहाँसे हस्तिनापुरमें

चले आये || २० ||

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि राजधर्मानुशानपर्वणि युधिष्ठिरादिखस्थानगमनेऽष्टपञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥ ५८॥ ृ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें युधिष्ठर आदिका अपने निवास-स्थानको प्रस्थानविषयक अद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८॥

# एकोनषष्टितमोऽध्यायः

### ब्रह्माजीके नीतिशास्त्रका तथा राजा पृथुके चरित्रका वर्णन

वैशम्मायन उवाच ततः करुर्यं समुत्थाय कृतपूर्वोक्षिकक्रियाः । ययस्ते नगराकारै रथैः पाण्डवयादवाः ॥ १ ॥

वैद्राप्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! तदनन्तर वृसरे दिन सबेरे उठकर पाण्डव और यदुवंशी बीर पूर्वाह्वकालके नित्यन्तर्म पूर्ण करनेके अनन्तर नगराकार विद्याल रयोंपर सवार हो हसिनापुरते चल दिये ॥ १ ॥ प्रतिपद्य कुरुक्षेत्रं भीष्ममासाद्य चानव । सुखां च रजनीं पृष्ट्वा गांक्षेत्रं रिथनां वरम् ॥ २ ॥ व्यासादीनभिवादार्पीन् सबैस्तैश्चाभिनानिवताः ।

निषेदुर्यभेतो भीषमं परिवार्य समन्ततः॥ ३॥

निष्पाप नरेश ! कुष्केत्रमें जा रिथमोंमें श्रेष्ठ गङ्गानन्दन मीष्मजीके पाव पहुँचकर उनते सुखपूर्वक रात बीतनेका समाचार पूछकर ज्याव आदि महर्षियोंको प्रणाम करके उन वक्के द्वारा अभिनन्दित हो वे पाण्डन और श्रीकृष्ण मीष्मजीको स्व ओरखे वेरकर उनके पाव ही बैठ गये ॥ २-३ ॥ ततो राजा महातेजा धर्मराजो युधिष्ठिरः । अववीत् प्राञ्जिकींग्मं प्रतिपुज्य यथाविधि ॥ ४ ॥

तव महातेजस्ती राजा धर्मराज युधिष्ठिरने मीष्मजीका विधिपूर्वक पूजन करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर कहा ॥४॥

### युधिष्ठिर उवाच

य एव राजन् राजेति शब्दश्चरति भारत। कथमेप समुत्पन्नस्तन्मे त्रृहि परंतप॥ ५॥

युधिष्टिर बोले-शतुर्जीको सताप देनेवाले भरतवंशी नरेश! लोकमे जो यह राजा शब्द चल रहा है। इवकी उत्पत्ति कैरे हुई है। यह युक्ते बतानेकी कृपा करे॥ ५॥ तुल्यपाणिश्चक्रप्रीवस्तुल्ययुद्धीन्द्रियात्मकः । तुल्यदुःखस्रुखात्मा च तुल्यपृष्ठसुखोद्दरः॥ ६॥ तुल्यशुक्तास्थिमच्चा च तुल्यमांसास्गोव च। निःश्वासोन्छ्वासतुल्यश्च तुल्यमांपाश्चरीरवान्॥ ७॥ समानजन्ममरणः समः सर्वेर्गुणैर्नुणाम्। विशिष्टसुद्धीन् शूर्यंश्च कथमेकोऽधितिष्ठति॥ ८॥

जिसे इम राजा कहते हैं, वह सभी गुणोंमें दूसरोंके समान ही है। उसके हाग, वॉइ और गर्दन भी औरोंकी ही मॉित हैं। खुद्धि और इन्द्रियों भी दूसरे लोगोंके ही तुस्य हैं। उसके मनमे भी दूसरे मनुष्योंके समान ही सुख-दुःखका अनुभव होता है। मुँह, पेट, पीट, वीर्य, इद्बी, मक्जा, मांत, रक्क, उच्छ्वात, निःश्वास, प्राण, धारीर, जन्म और मरण आदि समी बार्ते राजामें भी दूसरोंके समान ही हैं। फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखनेवाले अनेक ध्रुरविरोंपर अकेल ही कैसे अपना प्रमुख खापित कर लेता है है।। ६—८॥

कथमेको मही छत्स्नां शूरवीरार्यसंकुछाम्। रक्षत्यपि च छोकस्य प्रसादमभिवाञ्छति॥९॥

अकेळा होनेपर भी वह ध्रुस्वीर एव सत्पुरुषींचे भरी हुई इस सारी पृथ्वीका कैसे पाळन करता है और कैसे सम्पूर्ण जगतुकी प्रसन्नता चाहता है ! ॥ ९ ॥

एकस्य तु प्रसादेन कृत्स्तो लोकः प्रसीदति । व्याकुले चाकुलः सर्वो भवतीति विनिश्चयः ॥ १० ॥ यह निश्चित रूपरे देखा जाता है कि एकमात्र राजाकी

प्रसन्नतासे ही सारा जगत् प्रथन होता है और उस एकके ही ज्याकुछ होनेपर सब लोग ज्याकुछ हो जाते हैं ॥ १०॥ एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तत्त्वेन भरतर्षभ। इत्सनं तन्मे यथातस्वं प्रजूहि बदतां वर॥ ११॥

भरतश्रेष्ठ ! इतका क्या कारण है १ यह मैं यथार्थरूपते सुनना चाइता हूँ । वक्ताओंमें श्रेष्ठ पितामइ ! यह सारा रहस्य मुझे यथावत् रूपसे बताइये ॥ ११ ॥ नैतत् कारणसल्पं हि भविष्यति विशास्पते ।

यदेकसिन् जगत् सर्वं देवषद् याति संनतिम् ॥ १२ ॥ प्रजानाय ! यह शारा जगत् जो एक ही व्यक्तिकोदेवताके समान मानकर उचके शामने नतमस्तक हो जाता है। इसका कोई खट्ट कारण नहीं हो सकता ॥१२॥

भीष्म उवाच

नियतस्त्वं नरज्याघ्र श्रुणु सर्वमशेषतः।

यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ छत्तयुगेऽभवत् ॥ १३ ॥ भीष्मजीने कहा –पुरुषिंह! आदि सत्ययुगमें जिवप्रमर राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई। वह सारा वृत्तान्ततम एकाम

होकर सुनो ॥ १३॥

नवैराज्यंन राजाऽऽसीच चदण्डोन दाण्डिकः। धर्मेणेव प्रजाः सर्वो रक्षन्ति स परस्परम्॥१४॥

पहले न कोई राज्य था; न राजा; न दण्ड था और नदण्ड देनेबाळा, समस्त प्रना धर्मके द्वारा ही एक दूसरेकी रक्षा करती थी॥ १४॥

पाल्यमानास्तथान्योन्यं नरा धर्मेण भारत। खेदं परमुपाजग्मुस्ततस्तान् मोह आविशत्॥१५॥

भारत । सब मनुष्य धर्मके द्वारा परस्यर पालित और पोषित होते थे। कुछ दिनोंके बाद सब लोग पारस्परिक सरखणके कार्येमें महान् कष्टका अनुभव करने लगे; फिर उन सबपर मोह छा गया ॥ १५ ॥

ते मोहवहामापन्ना मनुजा मनुजर्पम। प्रतिपत्तिविमोहाच धर्मस्तेषामनीनशत्॥१६॥

नरश्रेष्ठ [ जब सारे मनुष्य मोहके बशीभृत हो गये, तव कर्तव्यकर्त्तव्यके शानसे शह्न्य होनेके कारण उनके धर्मका नाश हो गया॥ १६॥

नद्यायां प्रतिपत्ती च मोहवदया नरास्तदा । क्रोभस्य वदामापनाः सर्वे भरतसत्तम ॥ १७॥ भरतभुषण् । कर्तस्याकर्तव्यका ज्ञान नष्ट हो जानेगर

मोहके वशीभूव हुए सब मतुष्य छोमके अधीन होग्ये ॥ १७॥ अम्रातस्याभिमर्शे तु कुर्वन्तो मतुजास्ततः। कामो नामापरस्तव प्रत्यपद्यत् वै मभो ॥ १८॥

फिर जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं थी। उसे पानेका वे प्रयन करने छगे । प्रमो ! इतनेहीमें वहाँ काम नामक दूसरे दोषने उन्हें घेर लिया ॥ १८॥ तांस्तु कामचराँ प्राप्तान रागो नाम समस्पृशत्। रकाश्च नाम्यजानन्त कार्याकार्ये युधिष्ठिर ॥ १९॥

अधिष्ठिर ! कामके अधीन हुए उन मनुष्णेंनर राग नामक शत्रुने आक्रमण किया । रागके वशीभूत होकर वे यह न जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य ! ॥ अगम्यागमनं चैव चाञ्यावाञ्यं तथेव च ! अक्यामक्ष्यं च राजेन्द्र होपाहोपं चनात्यजन ॥ २०॥

राजेन्द्र ! उन्होंने अगम्यागमनः बाच्य-अगच्यः भस्य अमस्य तथा दोप-अदोप कुछ भी नहीं छोड़ा ॥ २० ॥ विद्वुति नरस्टोके चे ब्रह्म चेव ननाश ह । नाशास ब्रह्मणो राजन् धर्मो नाशमथागमत्॥ २१॥

इस प्रकार मनुष्यहोक्तमे धर्मका विष्ठव हो जानेगर वेदीके स्वाध्यायका भी होग हो गया । राजन् ! वैदिक शन-का होग होनेसे यह आदि कर्मीका भी नाध हो गया ॥ ११॥ का होग होनेसे यह आदि कर्मीका भी नाध हो गया ॥ ११॥

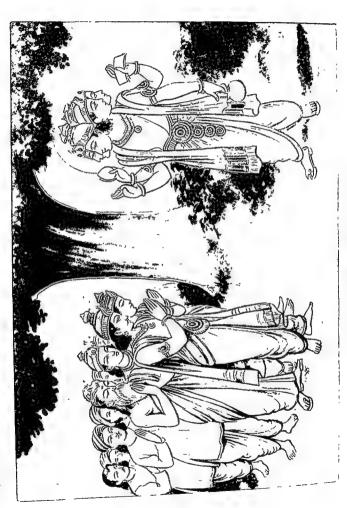

रानासे हीन प्रनाकी यहाजीसे राजाके लिये प्रार्थना

पकोनषष्टितमो ऽध्यायः

नष्टे ब्रह्मणि धर्मे च देवांस्त्रासः समाविशत्। ते अस्ता नरशार्दछ ब्रह्मणं शरणं ययः॥ २२॥

इस प्रकार जब बेंद्र और धर्मका नाश होने लगा, तब देवताओंके मनमे भय समा गया। युक्पविद् ! वे भयमीत होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये॥ २२॥ प्रसाद्य भगवन्तं ते देवं छोकपितामहम्। ऊद्यः प्राञ्जलयः सर्वे हुम्बवेगसमाहताः॥ २३॥

छोकपितामह भगवान् शहाको प्रसन्न करके दुःखके वेगले पीहित हुए समस्त देवता उनले हाथ जोड़कर बोळे—॥ भगवन् नरछोकस्यं प्रस्तं ब्रह्म समातनम् । खोभमोहादिभिभविस्ततो नो भयमाविदात्॥ २४॥

'भगवन् ! मनुष्यलोकमे छोमः मोह आदि दूषित भाषोने सनातन वैदिक ज्ञानको विञ्जस कर डाल्य है। इसिलये हमें वड़ा भय हो रहा है ॥ २४ ॥

व्रक्षणश्च प्रणाहोन धर्मो व्यनशदीश्वर । ततः स समतां याता मत्येक्षिभुवनेश्वर ॥२५॥

'ईश्वर । तीनों छोकींके खामी परमेववर ! वैदिक गानका छोप होनेचे यज्ञ-धर्म नह हो गया । इसचे हम सब देवता मतुष्योंके समान हो गये हैं ॥ २५ ॥ अधो हि वर्षमस्माकं नरास्तु-ध्वंत्रवर्षिणः । क्रियान्युपरमास् तेषां सतो गच्छाम संशयम् ॥२६ ॥

भ्युच्य यह आदिमें वीकी आहुित देकर हमारे लिये ऊपरकी ओर वर्षा करते ये और हम उनके लिये नीचेकी ओर पानी बरखाते ये; परंद्ध अन उनके यककर्मका लोग हो जानेचे हमारा जीवन संग्रयमें पड़ गया है ॥ २६ ॥ अत्र निम्प्रेयसं यहस्तद् ध्यायस्व पितासह । स्वरामभावसमुखोऽसी समावों नो विनद्यति ॥ २०॥

ंपितामह ! अन जिस्र उपायसे हमारा करवाण हो सके। वह सोचिये । आपके प्रभावसे हमें जो दैवस्त्रमान प्राप्त हुआ था। वह नष्ट हो रहा हैं? ॥ २७ ॥ तार्जुवाच सुरान् सर्वाम् स्वयम्मूर्यगवास्ततः।

श्रेयोऽहं चिन्तयिष्यामिन्येतु वोभीः सुरर्पभाः ॥ २८॥ तव मगवान् श्रक्षाने उन तव देवताओंले कहा—ध्युर-श्रेष्ठगण । दुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये । मैं दुम्हार

कत्वाणका उपाय सोचूँगा? ॥ २८ ॥ वतोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्ने खबुद्धिजम् । यत्र धर्मस्तयैवार्थः कामश्चैवाभिवाणितः ॥ २९ ॥ त्रिवर्गं इति विख्यातो गण एप खयम्भवा ।

तदनन्तर त्रहाजीने अपनी बुद्धिते एक लाल अध्यादौ-का एक ऐसा नीति-वाह्म रचाः जितमें वर्मः वर्मः जीर कामका विद्यारपूर्वक वर्णन है। जिसमें इन वर्मोका वर्णन हुआ है। वह प्रकरण (जिवतीं नामके विख्यात है।। १९६ ॥ चतुर्धों मोक्ष इत्येव पृथ्यमर्थः पृथ्यस्युष्टाः॥ ३०॥ चौथा वर्ग सोक्ष है। उसके प्रयोजन और ग्रुण इन तीनो वर्गींस भिन्न हैं || ३० ||

मोक्षस्यास्तित्रिवर्गोऽन्यःप्रोकःसस्वं रजस्तमः। स्थानं बृद्धिः क्षयश्चैव त्रिवर्गश्चैव दण्डजः॥ ३१॥

मोक्षक त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है। उसमें सत्त्वा रज और तमकी गणना है। दण्डजनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थानं, बृद्धि और क्षय—ये ही उसके भेद है (अर्थात् दण्डसे धनियोंकी स्थिति। धर्मात्माओंकी बृद्धि और दुष्टींका विनाश होता है )॥ ३१॥

आत्मा देशस्य कालस्याप्युपायाः कृत्यमेष च । सहायाः कारणं स्वैव पड्चार्गो नीतिज्ञः स्मृतः ॥ २२ ॥ त्रसानीवे नीतिशासमें आत्माः देशः कालः उपारः

ब्रह्मानीके नीतिकाख्यमें आत्माः देशः कालः उपायः कार्यं और षहायक-इन छः वर्गोका वर्णन है। ये छहीं नीतिद्वारा संचालित होनेपर उन्मतिके कारण होते हैं॥३२॥ अयी चान्वीक्षिकी चैंच चार्ता च भरतर्षभ ।

दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिताः ॥ ३३ ॥

भरतश्रेष्ठ ! उस अन्यमं वेदत्रयी ( कर्मकाण्ड ), आन्वीक्षिकी ( जानकाण्ड ), वार्ता ( कृषि, गोरक्षा और बाणिज्य ) और दण्डमीति—इन विपुल विद्याओंका निरुपण किया गया है ॥ ३३॥

धमात्यरक्षा प्रणिधी राजपुत्रस्य स्वक्षणम्। चारक्ष विविधोपायः प्रणिधेयः पृथािवधः॥ ३४॥ साम भेदः प्रदानं च ततो दण्डक्ष पार्थिव। उपेक्षा पञ्चमी चात्र कारस्प्येंन समुदाहता॥ ३५॥

अक्षाओं उस नीतिशास्त्रों से एका (उन्हें कोई फोड न के, इसके क्षिपे सर्वर्कता), प्रणिपि (राजदूत), राजपुत्रके क्षमण, गुप्तचरीके विचरणके विविध उपाय, विभिन्न स्थानों कि नियुक्त, साम, द्रान, भेदा, दण्ड और उपेशा—इन पॉनी उपायोका पूर्णकपर्थे प्रतिपादन किया गया है ॥ ३४-३५॥
सन्त्रक्ष वर्णितः इत्कास्त्रया भेदार्थ एव च ।
विश्वमक्षीय मन्त्रस्य सिद्धा्यसिद्धायोक्ष्य यद्द फक्रम्॥३६॥

सन प्रकारकी मन्त्रणाः भेद-नीतिकं प्रयोगकं प्रयोजनः मन्त्रणामें होनेवाले ध्रम या उसके फूटनेकं भय तथा मन्त्रणा-की सिद्धि और असिद्धिकं फलका भी इस शास्त्रमें वर्णन है। ३६॥

संधिश्च त्रिविधाभिस्यो हीनो मध्यस्तथोत्तमः। भयसत्कारवित्तास्यं कात्स्त्येन परिवर्णितम्॥ ३७॥

र्यविके तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम और अधम इनकी क्रमशः वित्तर्धिः, सत्कारसंधि और भयसंधि—ये तीन सद्यार्थ हैं। धन लेकर जो सधि की जाती है। वह विद्त-संधि उत्तम है। सत्कार पाकर की हुई दूसरी संधि मध्यमः है और भयके कारण की जानेवाळी तीवरी वंधि अधम मानी गयी है। इन सवका उस प्रन्यमे विस्तारपूर्वक वर्णन है॥ यात्राकाळाश्च चत्वारिस्त्रवर्गस्य च विस्तरः। विज्ञयो धर्मग्रुक्तश्च तथार्थविजयस्त्र ह॥ ३८॥ आसुरश्चेव विजयस्तथा कारस्न्येन वर्णितः। छक्षणं पञ्चवर्गस्य त्रिविधं चात्र वर्णितम्॥ ३९॥

शतुओपर चढ़ाई करनेके चौर अवसर, त्रिवर्गके विस्तार, धर्म-विजय, अर्थ-विजय तथा आसुर विजयका मी उक्त प्रन्यमे पूर्णलपते वर्णन किया गाहै। मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, त्रेना और काष-इन पांच वर्गों के उत्तम, मध्यम और अधम भेदसे तीन प्रकारके छक्षणों का भी प्रतिपादन किया गया है।। प्रकाशश्चाप्रकाशस्त्र दण्डोऽथ परिश्विद्तः। प्रकाशोऽध्विधस्तत्र गुह्यस्त्र चहुविस्तरः॥ ४०॥

प्रकट और गुप्त दो प्रकारकी सेनाओंका भी वर्णन किया गया है। उनमें प्रकट सेना आठ प्रकारकी बतायी गयी है और गुप्त सेनाका विस्तार बहुत अधिक कहा गया है। ।४०॥ रथा नागा ह्याइचैन पादाताइचैन पाण्डन। चिष्टिर्नानश्चराश्चैन देशिका इति चाष्ट्रमम् ॥ ४१॥ अङ्गान्येतानि कौरब्य प्रकाशानि चळस्य तु।

कुरुवंशी पाण्डुनन्दन ! हाथी घोड़े रथा पैदल वेगारमे पकड़े गये बोझ ढोनेवाले लोगा नौकारोही गुप्तचर तथा कर्तव्यका उपदेश करनेवाले गुरु—ये छेनाके प्रकट आठ अझ हैं ॥ ४१ है ॥

जङ्गमाजङ्गमाश्चोक्तारचूर्णयोगा विषादयः॥ ४२॥

सेनाके गुप्त अङ्ग हैं जड़म (सर्पादिजनित)और अजङ्गम (पेड़-पौदोंसे उत्पन्न) विष आदि चूर्णयोग अर्थात् विनाश-कारक ओपियाँ ॥ ४२ ॥

स्पर्शे चाभ्यवहार्ये चाप्युपांगुर्विविधः स्मृतः । अरिर्मित्र उदासीन इत्येतेऽप्यनुवर्णिताः ॥ ४३ ॥

यह गोपनीय दण्डलाधन ( विष आदि ) राष्ट्रपक्षके लोगोके वस्न आदिके साथ स्पर्श कराने अथवा उनके मोजनमें मिला देनेके उपयोगमें आता है। विभिन्न मन्त्रोंके जपका प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशास्त्रमें बताया गया है। इसके सिवा इस मन्यमे राष्ट्र, भित्र और उदासीनका भी बारवार वर्णन किया गया है। ४२ ॥

क्टत्स्ना मार्गगुणाञ्चेव तथा भूमिगुणाश्च ह । आत्मरक्षणमाश्वासः सर्गाणां चान्ववेश्चणम् ॥ ४४ ॥ तथा मार्गके समस्त गुणः भूमिके गुणः आत्मरक्षाके उपायः आश्वासन तया रथ आदिके निर्माण और निरीजण आदिका भी वर्णन है ॥ ४४ ॥

करपना विविधाश्चापि नृतागरथवाजिनाम् । व्यूहाश्चविविधाभिष्या विचित्रं गुद्धकौशलम् ॥४५॥ उत्पाताश्च निपाताश्च सुयुद्धं सुपलायितम् । शकाणां पालनं ज्ञानं तथेव सरतर्पस् ॥४६॥

चेनाको पुष्ट करनेवाले अनेक प्रकारके योग, हाथी, धोड़ा रय और मनुष्यचेनाकी मॉित मॉितकी व्यूह-रचना, नाना प्रकारके युद्धकीयला जैसे अपर उद्यल जाना, नीचे शुक्कर अपनेको बचा लेना, सावधान होकर मलीमॉित युद्ध करना, कुशलतापूर्वक वहाँसे निकल भागना—हन सब उपायोंका भी इस अन्यमे वर्णन है। भरतश्रेष्ट! शब्दोंके संस्त्रण और प्रयोगके ज्ञानका भी उसमे उत्लेख है॥ ४५-४६॥ वळव्यसनमुक्तं च तथ्येय वळहर्पणम्। धिडा चापदकाळक्षा पत्तिकानं च पाण्डव॥ ४७॥

पाण्डुकुमार ! विपत्तिषे सेनाओंका उद्घार करनाः वैनिजें का हर्ष और उत्साह बदानाः पीड़ा और आपित्तके समय पैदल सैनिकोकी स्वामिमक्तिकी परीक्षा करना-हन सब वार्तोः का उस बाखमें वर्णन किया गया है !! ४७ ॥ तथा खातविधानं च योगः संचार एव च । चोरैराटविकेश्चोग्नैः परराष्ट्रस्य पीडनम् ॥ ४८ ॥

चोरैराटविक्रिश्चोद्रिः परराष्ट्रस्य पाडनम्॥ ४८॥ अप्तिदेर्भरदेश्चेच प्रतिकापकारकैः। श्रेणिमुख्योपजापेन घीरुधश्चेदनेन च॥४९॥ दूषणेन च नागानामातङ्कजननेन च। आराधनेन भक्तस्य प्रत्ययोपार्जनेन च॥५०॥

दुर्गके चारों ओर खाई खुदबाना, सेनाका युद्धके लिये युसकित होना तथा रणयात्रा करना, चोरो और भयानक जंगली छुटेरोंद्वारा सनुके राष्ट्रकोपीडा देना, आग लगानेवाले, कहर देनेवाले, छडावेशधारी लोगोंद्वारा भी रात्रुको हानि पहुँचाना तथा एक-एक शत्रुदलके प्रधान प्रधान लोगोंमें भेर उत्पन्न करना, फतल और पौबोको काट लेना, हाथियों से महकाना, लोगोंमें आतक्क उत्पन्न करना, शत्रुकोंमें आउरक पुरुषको अनुनय आदिके हारा फोड लेना और शत्रुपक्षके छानुम्य प्रदेश से प्रदेश कराना आदि उपायोंने शत्रुक राष्ट्रकों प्रधाने पिद्धा उत्पन्न कराना आदि उपायोंने शत्रुक राष्ट्रकों पीद्धा देनेकी कलाका भी ब्रह्माजीके उक प्रस्थमे वर्णन किया गया है ॥ ४८—५० ॥

प्रनयमे वणन क्या गया है ॥ ६८% समझसम् । सप्ताङ्गस्य च राज्यस्य हासवृद्धिसमझसम् । दृतसामर्थ्यसंयोगात् सराष्ट्रस्य विवर्धनम् ॥ ५१ ॥ अरिमध्यस्थमित्राणां सम्यक् चोक्तं प्रयञ्जनम् । अवमर्देः प्रतीघातस्तथैय च वळीयसाम् ॥ ५२ ॥

सात अङ्गींधे युक्त राज्यके हांध, चृद्धि और समान मान्ये स्थितिः दूतके सामध्येषे होनेवाली अपनी और अपने राष्ट्रनी स्थितिः, श्रृतुः, मित्र और मध्यस्याका विसारपूर्वक सम्बन् चृद्धिः, श्रृतुः, मित्र और मध्यस्याका विसारपूर्वक सम्बन्

शत्रुपर चढाई करनेके चार अनसर थे हैं—(१) अपने मित्रोंकी वृद्धि।(२) अपने कोशका मरपूर संग्रह।(३) शत्रुके मित्रोंका नाश।(४) शत्रुके कोशको हानि।

विश्वनमः बळवान् श्रञ्जोंको कुचळ हाळने तथा उनले टक्कर छनेकी विधि आदिका उक्त प्रन्यमे वर्णन किया जाया है ॥ व्यवहारः सुस्क्षमञ्ज तथा कण्टकशोधनम् । श्रसो व्यायामयोगश्च त्यागो द्रव्यस्य संग्रहः ॥ ५२ ॥

शासनसम्बन्धी अत्यन्त स्वक्ष्म व्यवहारः कण्टक्योधन (राज्यकार्यमे विष्न डालनेवालेको उखाङ् फेकना), परिश्रम, व्यायामन्योग तथा धनके त्याग और समहक्ता भी उसमें प्रतिपादन किया गया है ॥ ५३॥

समृतानां च भरणं भृतानां चान्यवेक्षणम् । अर्थस्य काले दानं च व्यक्तने चाप्रसिद्धता ॥ ५४ ॥

विनके मरण-पोषणका कोई उपाय न हो, उनके जीवन-निर्वाहका प्रवन्य करना, जिनके मरण-पोषणकी व्यवस्था राज्यकी ओरसे की गयी हो उनकी देखनाळ करना, स्वय-पर धनका दान करना, दुर्धातनमें आसक न होना आदि विविध विपर्योक्त उस प्रन्थमें उस्तेख्य है ॥ ५४ ॥ तथा राजगुणाश्चेव सेनायतिगुणाश्च ह । कारणं च निर्वास्य गुणदोषास्त्रयेव च ॥ ५५ ॥

राजाके गुण, चेनापतिके गुण, अर्थ, धर्म और कामके साधन स्था उनके गुण-रोपका भी उसमें निरूपण किया गया है ॥ ५६ ॥

दुश्चेपितं च विविधं वृत्तिश्चेवातुवर्तिनाम् । शद्धितयं च सर्वस्य प्रमादस्य च वर्जनम् ॥ ५६॥ अतन्यकामो रुध्यस्य तथैन च विवर्धनम् । प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्ततः॥ ५७॥ विसर्गोऽर्थस्य धर्मार्थं कामहेतुकमुज्यते । चतुर्थं व्यसनाघाते तथैवात्रानुवर्णितम् ॥ ५८॥

मंति-मंतिकी हुदचेशः अपने वेवकोकी जीविकाका विचारः एवके प्रति स्थाहः रहनाः प्रमादका परित्यारा करनाः अप्रात वस्तुको प्रात करनाः प्राप्त वस्तुको प्राप्त करनाः अप्रात वस्तुको प्राप्त करनाः अप्रात वस्तुको प्राप्त करनाः अप्रात वस्तुको प्राप्त वस्तुको प्राप्त वस्तुको ह्यान्योको विचित्रके दान देना—यह धनका पहला उपयोग है। वर्षके क्रियं वन्ताः त्यारा उपका दृक्रा उपयोग है। वर्षके क्रियं उसे वर्षका व्ययं करना तीक्ष्य और एंकट-निवारणके क्रियं उसे वर्षकरा उपका जीया उपयोग है। इन मन वार्तीका उस प्राप्त मं अलीमाति वर्णन किया गया है। इन मन वार्तीका उस प्राप्त मं अलीमाति वर्णन किया गया है। इन सन वार्तीका उस प्राप्त मं अलीमाति वर्णन किया गया है। इन सन वार्तीका उस प्राप्त मं अलीमाति वर्णन किया गया है। इन सन वार्तीका उस प्राप्त कर्णन किया गया है। इन सन वार्तीका उस प्राप्त कर्णन कर्णन वर्णन वर्

कुचनेष्ठ । क्रोच और कासने उत्पन्न होनेवाले जो यहाँ दव प्रकारके मयकर व्यसन हैं। उनका भी हस अन्यमें उल्लेख है।। ६९ ॥

सृगयाक्षास्तथा पानं व्हियश्च भरतपंभ । कामजान्याद्धराचार्याः प्रोक्तानीह खयम्मुखा ॥ ६०॥ भरतब्रेष्ठ । नीतिशास्त्रके आचार्योने जो सुगयाः जुटः मधपान श्रीर स्त्रीप्रसङ्घ—ये चार प्रकारके कासजनित व्यवन वताये हैं। उन सबका इस ग्रन्थमें ब्रह्माजीने ग्रविपादन किया है।। ६०॥

वाक्पारुष्यं तथोत्रत्वं दण्डपारुष्यमेव च। आत्मनो नित्रहस्त्यागो ह्यर्थदूषणमेव च॥६१॥

वाणीकी कड़ता, उप्रता, दण्डकी कठोरता,वारीरको कैंद्र कर ठेना, किठीको खदाके छिये त्याग देना और आर्थिक इति पहुँचाना—ये छः प्रकारके कोषकानित व्यक्त उक्त प्रत्यमें बताये गये हैं ॥ ६१ ॥

यन्त्राणि विविधान्येव क्रियास्तेषां च वर्णिताः । अवमर्दः प्रतीघातः केतनानां च भक्षनम् ॥ ६२॥

नाता प्रकारके यन्त्रों और उनकी क्रियाओंका भी वर्णन किया गया है। प्रश्नुके राष्ट्रको कुचल देना; उसकी केनाओंगर चोट करना और उनके निवास-सानोंको नष्ट-प्रष्ट कर है।। इन सब बातोंका भी इस प्रम्थमें उद्देश्ख है।। इस ।। चैत्यहुमासमर्देश्च रोधः कर्मानुशासनम् । अयस्करोऽध्य ससनं तथोपायाश्च बर्णिताः।। ६३॥

श्तुकी राजधातीके जैस्य बृक्षोंका विष्वंस करा देताः उसके निवास खान और नगरपर चारों ओरसे घेरा डाळना आदि उपायोंका तथा कृषि एवं शिस्ट आदि क्सींका उपदेशः रयके विभिन्न अवयवींका निर्माणः ग्राम और नगर आदिमें नियास करनेकी विधि तथा जीवननिर्वाहके अनेक उपायोंका मी उक्त ग्रन्थमें वर्णन है ॥ ६३ ॥

पणवानकराङ्कानां मेरीणां च युधिष्ठिर । उपार्जनं च द्रव्याणां परिमर्देश्च तानि पद् ॥ ६४ ॥ अधिष्ठर । क्षेत्रः नगारे, शङ्का, मेरी आदि रणवार्षोको

अनावर 1 बल्क नगर राज्य भरा आहर रणवायाका वजाने मणि, पञ्च प्रची, वज्ज, दाय-दासी तथा सुवर्ण-द्वन छः प्रकारके दृत्योका अपने लिये उपावन करने तथा शतु-पलकी हन वस्तुओंका विनाश कर देनेका भी हस शास्त्रमें उल्लेख है ॥ ६४॥

ठक्षस्य च प्रशामनं सतां चैवाभिप्जनम् । विद्वद्विरेकीभावश्य दानहोमविधिकता ॥ ६५॥ मङ्गलालम्मनं चैव शरीरस्य प्रतिक्षिया । आहारयोजनं चैव नित्यमास्तिन्यमेव च ॥ ६६॥

अपने अधिकारमें आये हुए देशोंमें शान्ति स्थापित करना, छरपुरुपोंका सकार करना। विद्यानीके धाथ एकता (मेळ-बोळ) बढ़ाना। दान और होमकी विधिको जानना। माञ्चळिक बस्हाओंका स्पर्ध करना। धारीरको बस्त और आमूक्पोंचे सजाना। मोजनकी व्यवस्था करना और सर्वदेश आस्त्रिक बुद्धि रखना-दुन सब बातोंका भी उस अन्यमे वर्णन है॥ ६६-६६॥ एकेन स्व स्थानीन स्व

एकेन च यथोत्थेयं सत्यत्वं मधुरा गिरः। उत्सवानां समाजानां क्रियाः केतनजास्तथा ॥ ६७॥

ं मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान ( उन्नति ) करे ? इसका विचार, सत्यता, उत्सवो और समाजोमें मधर वाणीका प्रयोग तथा ग्रहसम्बन्धी क्रियाएँ---इन सबका वर्णन किया गया है ॥ ६७ ॥

प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च सर्वाधिकरणेष्वथ । वर्चेभेरतशाईल नित्यं चैवान्ववेक्षणम् ॥ ६८ ॥

भरतवशके सिंह युधिष्ठिर ! समस्त न्यायालयौंमें जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते है तथा वहाँ जो राजकीय पुरुषोंके व्यवहार होते हैं। उन सरका प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिये। इसका भी उक्त शास्त्रमे उल्लेख है ॥ ६८ ॥ अदण्ड्यत्वं च विद्राणां युक्त्या दण्डनिपातनम् ।

अनजीविखजातिभ्यो गुणेभ्यश्च समुद्भवः ॥ ६९ ॥ ब्राह्मणोंको दण्ड न देनेका, अपराधियोंको युक्तिपूर्वक दण्ड

देनेका, अपने पीछे जिनकी जीविका चलती हो उनकी, अपने जाति-माइयोंकी तथा गणवान् प्रचयोकी भी उन्नति करनेका उस बन्धमें उल्डेख है।। ६९॥ रक्षणं चैव पौराणां राष्ट्रस्य च विवर्धनम्। मण्डलस्था च या चिन्ता राजन् द्वादशराजिका॥ ५० ॥

राजन ! पुरवासियोंकी रक्षाः राज्यकी चृद्धि तथा हार्दश राजमण्डलोंके विषयमें जो चिन्तन किया जाता है, उसका भी इस ग्रन्थमें उरलेख हुआ है।। ७०॥ द्वासप्ततिविधा चैव शरीरस्य प्रतिकिया।

देशजातिक्रळानां च धर्माः समज्ञवर्णिताः ॥ ७१ ॥ वैद्यक शास्त्रके अनुसार बहत्तर प्रकारकी शारीरिक चिकित्सा तथा देशः जाति और कुलके धर्मोंका भी मलीभाँति वर्णन किया गया है ॥ ७१॥

धर्मश्रार्थश्च कामश्च मोक्षश्चात्रातुवर्णिताः। उपायाश्चार्थछिप्सा च विविधा भूरिदक्षिण ॥ ७२ ॥

प्रचुर दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिर। इस ग्रन्थमे धर्म, अर्थः काम और मोक्षका इनकी प्राप्तिके उपायोंका तथा नाना प्रकार-की धन-छिप्साका भी वर्णन है।। ७२।। मलकर्मिकया चात्र मायायोगश्च वर्णितः। दुवणं स्रोतसां चैव वर्णितं चास्थिराम्भसाम् ॥ ७३ ॥

१ पहला शत्रु राजा, दूसरा मित्र राजा, तीसरा शत्रुका मित्र, राजा, चौथा मित्रका सित्र राजा, पॉचवॉ शृतु के मित्रका मित्र राजा, छठा अपने पृष्टभागकी रक्षाके लिये स्वय उपस्थित हुआ राजा, सातवॉ श्रुकी सहायता एव पृष्ठपोषणके लिये खब उपस्थित राजा। आठवाँ अपने पक्षमें बुळानेपर आया हुआ राजा, नवाँ शृत्रुपक्षमें वुलानेपर आया हुआ राजा, दसको स्तर्ग विजयाभिकापी नरेश, ग्यारहवां अपने और शत्रु दोनोंकी औरसे मध्यस्य राजा, वारहवाँ सबसे अधिक शक्तिशाकी एवं बदासीन राजा-ये द्वादश राज-मण्डल कहे गये हैं।

इस प्रनथमें कोशकी बृद्धि करनेवाले जो कृषि। बाणिज्य आदि मूळ कर्म है। उनके करनेका प्रकार बताया गया है । मायाके प्रयोगकी विधि समझायी गयी है। स्रोतजल और अस्थिरजलके दोग्रोंका वर्णन किया गया है ॥ ७३ ॥ यैर्यें रुपायें ठों कस्त न चलेदार्यवर्त्मनः । तत् सर्वे राजशार्द्छनीतिशास्त्रेऽभिवणितम्॥ ७४॥

राजसिंह । जिन-जिन उपायोद्वारा यह जगत् सन्मार्गसे विन्वछित न हो। उन सयका इस नीति-शास्त्रमें प्रतिपादन किया गया है ॥ ७४ ॥

एतत् कृत्वा शुभं शास्त्रं ततः स भगवान् प्रभः। देवानुवाच संहष्टः सर्वोञ्छकपुरोगमान् ॥ ७५॥

इस ग्रम शास्त्रका निर्माण करके जगतके स्वामी भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंसे इस प्रकार वोले-॥ ७५॥

उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च। नवनीतं सरस्वत्या द्वस्रिरेण प्रभाविता॥ ७६॥

·देवराण ! सम्पूर्ण जगत्के उपकार तथा धर्म, अर्थ एव कामकी स्थापनाके लिये वाणीका सारभृत यह विचार यहाँ प्रकट किया गया ॥ ७६ ॥

दण्डेन सहिता होषा लोकरक्षणकारिका। लोकानमुचरिष्यति ॥ ७७ ॥ नित्रहानुत्रहरता

(दण्ड-विधानके साथ रहनेवाली यह नीति सम्पूर्णजगत्की रक्षा करनेवाली है। यह दुष्टोंके निम्नह और साध्र प्रवर्षीके प्रति अनुग्रहमे तत्पर रहकर सभ्पूर्ण जगत्में प्रचलित होगी॥ ७७॥ द्वें न नीयते चेदं द्वं नयति चा प्रनः। दण्डनीतिरिति ख्याता त्रील्लोकानभिवर्तते ॥ ७८ ॥

·इस ज्ञास्त्रके अनुसार दण्डके द्वारा जगत्का सन्मार्गपर स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार प्रजावर्गमें दण्डकी स्थापना करता है। इसलिये यह विद्या दण्डनीतिके नामसे विख्यात है।इसका तीनों लोकॉमें विस्तारहोगा॥ ७८॥ षाङ्गुण्यगुणसारैषा स्थास्यत्यग्रे महात्मसु ।

धर्मार्थकाममोक्षाश्च सकला हात्र शब्दिताः॥ ७९॥ व्यह विद्या संधि-विग्रह आदि छहीं गुणोंका सारमृत है । महात्माओंने इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस शास्त्रमे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारी पुरुपार्घीका निरुपण

किया गया हैं? || ७९ || ततस्तां भगवान् नीति पूर्वे जग्राह गङ्करः। बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणुरुमापतिः॥८०॥ तदनन्तर सबसे पहले भगवान् शहरने इस नीतिगास्नरो

ग्रहण किया । वे बहुरूप, विशालाक्ष, जिव, खाणु, उमार्गत आदि नामींसे प्रसिद्ध हैं ॥ ८० ॥ प्रजानामायुषो हासं विशाय भगवाञ्चितः। संचिक्षेप ततः शास्त्रं महास्त्रं त्रह्मणा कृतम् ॥ ८१ ॥

वैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रत्यपद्यत ।

विशालास भगवान जिवने प्रवाचर्यकी आयुका हात होता जानकर ब्रह्माजिक रने हुए इस महान् अयरि मरे हुए शालको किस किया था; इस्तिये इसका नाम न्वैशालाक दे गया। किर हरे इन्द्रने प्रवण किया ॥ ८१३ ॥ दशास्थायस्यक्तसाणि सुब्रह्माच्याय महातपाः ॥ ८२॥ भगवानिए तच्छास्य संविद्या पुरंत्रः । सहस्तैः पश्चभिस्तान यहुक्तं बाहुदन्तकम् ॥ ८३॥

महातपस्ती सुन्नहाज्य भगवान् पुरन्दरने जव इसका अध्ययन कियाः उस समय इसमें दर इचार अध्याय थे। फिर उन्होंने भी इसका सक्षेप कियाः निस्ति यह पाँच इचार अध्यायाँका प्रत्य हो गया। तात । वही प्रत्य 'बाहुदरनक'-नामक नीतिशास्त्रके रूपमें विख्यात हुआ ॥ ८२-८३ ॥ अध्यायानां सहस्त्रेस्तु त्रिमिरेच यहस्पतिः। संचिद्रोपश्यरो सुद्धश्य वार्ह्स्परसं ततुच्यते ॥ ८४ ॥ इसके बाद सामध्येशाली सहस्तिने अपनी सर्विते इसका

सहेप किया, तनसे इसमें तीन इचार अध्याम रह गये। यही ध्वाईसरवं नामक नीतिमास कहळाता है।। ८४।। अध्यायानां सहस्रोण कान्यः संक्षेपमाववीत्। तच्छास्रमितिप्रकोण योगाचार्यां महायदााः॥ ८५॥

फिर महायदास्त्री, योगशाखके आचार्य तथा अमित द्विद्रमान् गृकाचार्यने एक इजार अध्यायोमें उस शाखका संक्षेप किया || ८५ ||

पर्व छोकानुरोधेन शास्त्रमेतन्महर्षिभिः। संक्षितमायुर्विद्याय मत्योनां हासमेव च ॥ ८६॥

इस प्रकार मनुष्यीकी आयुक्ता हारा होता जानकर जगत्के हितके खिम महर्षियोंने इस शाखका एंकेप किया है ॥ ८६ ॥ अथ देवाः समागस्य विष्णुमूखुः प्रजापतिम् । एको योऽहेतिमर्सेम्यः श्रेष्ठस्य वे तं समावि्दा॥ ८७॥

तदमन्तर देवताओंने प्रजापित मगवान् विण्णुके पास जाकर कहा-भगवन् । मनुष्मिमं जो एक पुष्प स्ववे श्रेष्ठ पद प्राप्त करनेका अधिकारी हो। उसका नाम बताइये। ॥ ८७ ॥ ततः संचिन्त्य भगवान् देवो नारायणः प्रभुः । तैजसं वे विराजसं सोऽस्वजन्मानसं सुतम् ॥ ८८ ॥

तव प्रमावशाली प्रमागत् नारायणदेवने प्रलीमाँति लोच-विचारकर अपने तेजवे एक मानस पुत्रकी सृष्टि की, जो विरजाके नामसे विख्यात हुआ ॥ ८८॥ विरजास्तु महाभागः प्रमुखं सृत्वि नैच्छत । न्यासायेवाभचद् सृद्धिः प्रणीता तस्य पाण्डल ॥ ८९॥

पाण्डुनन्दन ! महाभाग विरज्ञाने पृथ्वीपर राजा होनेकी इच्छा नहीं की । उनकी बुद्धिने सन्यास छेनेका ही निश्चय किया ॥ ८९ ॥

कीर्तिमांसास्य पुत्रोऽभृत् सोऽपि पञ्चातिगोऽभवत्।

कर्रमस्तस्य तु सुतः सोऽप्यतप्यन्महत् तपः ॥ ९० ॥

दिरजाके कीर्तिमान् नामक एक पुत्र हुआ। वह भी पाँची विपयों उपर उठकर मोक्षमार्गका ही अवलम्बन करते छमा। कीर्तिमान्के पुत्र हुए कर्दम। ये भी वड़ी भारी वपस्यामे छम गये॥ ९०॥

प्रजापतेः कर्दमस्य त्यमङ्गो नाम वे सुतः। प्रजा रक्षयिता साधुदंण्डनीतिविद्यारदः॥९१॥

प्रजापति कर्दमके पुत्रका नाम अनङ्ग था। जो कालकमसे प्रजासः सरक्षण करनेमें समर्थः साधु तथा दण्डनीतिबिद्यामें निपण हुआ ॥ ९१ ॥

मनुष दुष्पा । ५६ ॥ अनङ्गपुत्रोऽतिवली नीतिमानभिगम्य मे । प्रतिपेद्दे महाराज्यमथेन्द्रियवशोऽभवत् ॥ ९२ ॥ अनङ्के पुत्रका नाम या अतिवल । वह मी नीतिशाल-

अनद्भक्ष पुत्रका नाम या आवन्छ । वह मा मातवाला का जाता था। उसने विशाल राज्य प्राप्त किया । राज्य पाकर वह इन्द्रियोंका गुलाम हो गया ॥ ९२ ॥ सृत्योस्त दृहिता राजन सुनीया नाम मानसी । प्रख्याता त्रिष्ठ क्षोकेष्ठ यासी वेनमजीजनत्॥ ९३ ॥

राजत् । मृत्युकी एक मानसिक कन्या थीः जिसका नाम था सुनीया । जो अपने रूप और गुणके किये तीनो कोकोंमें विख्यात थी । उसीने बेनको जन्म दिया था ॥ ९३ ॥ तं प्रजास्य विध्वार्यणं रागद्वेपवशानुसम् । मन्त्रपुत्तैः कुशैर्जन्तुर्मूपयो ज्ञह्मचादिनः ॥ ९४ ॥

वेन राग देवके वशीभूत हो प्रजाओंवर अत्याचार करने स्मा । तन वेदवादी ऋषियोंने मन्त्रपूत कुश्रोद्वारा उसे मार झाला ॥ ९४ ॥

ममन्युर्दक्षिणं चोरुमृष्यस्तस्य मन्त्रतः। ततोऽस्य विकृतो जन्ने हषाङ्गः पुरुपो भुवि ॥ ९५ ॥

विरवे दी स्ट्रिय मन्त्री॰वारणपूर्वक वेनकी दाहिनी जड्डाका मन्यन करने लगे । उसवे इस पृथ्वीपर एक नाटे कदका मनुष्य उसक हुआ) जिसकी आकृति बेडील थी ॥ ९५ ॥

दग्धस्यूणाप्रतीकाशो एकाक्षः कृष्णमूर्धजः। निपीदेत्येबमूजुस्तमृषयो ब्रह्मवादिनः॥ ९६॥

बह जले हुए खम्मेके समान जान पहता था। उसकी ऑर्से ठाल और काले बाल थे। वेदबादी महर्षियोंने उसे देखकर कहा--'निश्रीद' बैठ जाओ ॥ ९६॥

तसान्निषादाः सम्भूताः क्र्राः शैळवनाश्रयाः । ये चान्ये विन्व्यनिलया म्लेच्छाः शतसहस्रशः ॥ ९७ ॥

उसीरे पर्वेदों और वर्नोमें स्हनेबाले क्रूर निवादीकी उत्पत्ति हुई तथा दूसरे जो विन्व्यगिरिके निवासी छाखों म्हेच्छ ये, उनका भी प्राहुर्माच हुआ ॥ ९७॥

भूयोऽस्य दक्षिणं पार्णि भमन्धुस्ते महर्षयः । ततः पुरुष उत्पन्तो रूपेणेन्द्र इचापरः ॥ ९८॥ इन्हे बाद फिर महर्षियोंने नेनके दाहिने हायका मन्यत किया। उससे एक दूसरे पुरुषका प्राकट्य हुआ, जो रूपमें देवराज इन्द्रके समान थे ॥ ९८॥

कवची वद्धनिस्त्रिशः सशरः सशरासनः। वेदवेदाङ्गविच्चेव धनुर्वेदे च पारगः॥९९॥

वे कवच धारण किये, कमरमें तलवार वॉधे तथा धनुष और वाण लिये प्रकट हुए थे। उन्हें वेदों और वेदान्तोंका पूर्ण ज्ञान था। वे धनुर्वेदके भी पारक्कत विद्वान् थे॥ ९९॥ तं दण्डनीतिः सकला श्रिता राजन् नरोत्तमम्। ततस्तु प्राञ्जलिवेंन्यो महर्षीस्तामुवाच ह॥१००॥

राजन् । नरश्रेष्ठ नेनकुमारको सारी दण्डनीतिका स्वतः ज्ञान हो गया । तन उन्होंने हाथ जोडकर उन महर्पियोंसे कहा— ॥ १००॥

सुस्का में समुत्पन्ना बुद्धिर्धमीर्थद्शिनी। अनया कि मया कार्य तन्मे तत्त्वेन शंसत् ॥१०१॥

'महात्माओं ! धर्म और अर्थका दर्शन करानेवाली अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि सुरो स्वतः प्राप्त हो गयी है। मुझे इत बुद्धिके हारा आपलोगीकी कौन-धी तेवा करनी है, यह मुझे यथार्थ क्ष्मचे बताइये ॥ १०१॥

यन्मां भवन्तो वक्ष्यन्ति कार्यमर्थसमन्वितम् । सदद्दं वै करिष्यामि नात्र कार्यो विचारणा ॥१०२॥

'आपलोग मुझे जिस किसी भी प्रयोजनपूर्ण कार्यके लिये आज्ञा देंगे, उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा । इसमें कोई अन्यया विचार नहीं करना चाहिये ॥ १०२॥

तम् सुस्तत्र देवास्ते ते चैव परमर्थयः। नियतो यत्र धर्मो चै तमशङ्कः समाचर ॥१०३॥

तव वहाँ देवताओं और उन महर्षियोंने उनसे कहा-(वेननन्दन | जिस कार्यमे नियमपूर्वक धर्मकी सिद्धि होती हो) उसे निर्मय होकर करो || १०३ ||

प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्वेषु जन्तुषु। कामं क्रोधं च छोमं च मानं चोत्सुज्य दूरतः॥१०४॥

्प्रिय और अधियका विचार छोड़कर काम, कोचः छोम और मानको दूर हटाकर समस्त प्राणियोंके प्रति सममाव रक्तो ॥ १०४॥

यश्च धर्मात् प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः। निज्ञाह्यस्ते खवाहुभ्यां राथ्वद् धर्ममवेक्षता ॥१०५॥

ं लोकमें जो कोई भी मनुष्य धर्मरे विचलित हो। उसे सनातन धर्मपर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबल्से परास्तकरके दृण्ड दो ॥ १०५॥

प्रतिश्रां चाधिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा। पालयिष्यास्यहं भौमं ब्रह्म इत्येव चासछत् ॥१०६॥ 'साथ ही यह प्रतिशाकरो किंधीं मनः वाणी और किया-

रक्षाय हा यह प्रातश करा क्रिय नगा पाना जार हिन्स द्वारा भूतळवर्ती ब्रह्म (वेद ) का निरन्तर पाळन करूँगा॥१०६॥ यश्चात्र धर्मो नित्योको वृण्डनीतिव्यपाश्चयः । तमशङ्कः करिष्यामि स्ववशो न कद्राचन ॥१०७॥ ध्वेदमें दण्डनीतिषे सम्बन्ध रखनेवाला जो नित्य धर्म वताया गया है। उसका में निःगङ्क होकर पालन करूँगा । कमी स्वच्छन्द नहीं होऊँगा ॥ १०७॥

वदण्डचा में दिजाश्चेति प्रतिजानीहि हे विभी।

छोकं च संकरात्क्रत्स्नं त्रातास्मीति परंतप ॥१०८॥ (परंतप प्रमो । साथ ही यह प्रतिजाकरो कि जाहण मेरे लिये

अदण्डनीय होंगे तथा में सम्पूर्ण जगतको वर्णसंकरता और धर्मसकरतासे वचाऊँगा'ं ॥ १०८॥

वैन्यस्ततस्तानुवाच देवानृषिपुरोगमान् । ब्राह्मणा मे महाभागा नमस्ताः पुरुवर्षभाः ॥१०९॥

तव वेनकुमारने उन देवताओं तथा उन अप्रवर्ती ऋषियों ते कहा—'नरश्रेष्ठ महात्माओ ! महाभाग ब्राह्मण मेरे छिये सदा वन्दनीय होंगे' !! १०९ !!

एवमस्त्वित वैन्यस्तु तैरुको ब्रह्मवादिभिः। पुरोधाश्चाभवत् तस्य शुको ब्रह्मयो निधिः॥११०॥

उनके ऐसा कहनेपर उन वेदबादी महर्पियाँने उनसे इस प्रकार कहा 'एवमस्तु' । फिर छुकाचार्य उनके पुरोहित हुए: जो वैदिक जानके मण्डार हैं ॥ ११० ॥

मन्त्रिणो वालिखल्याश्च सारस्वत्यो गणस्तथा । महर्षिर्मगवान् गर्गस्तस्य सांवत्सरोऽभवत् ॥१११॥

वाळखिल्यगण तथा तरखतीतय्वतीं महर्पिमीके रामुदायने उनके मन्त्रीका कार्य सँमाला ! महर्पि भगवान् गर्य उनके दरबारके ज्योतिशी हुए !! १११ !! आत्ममाष्टम इत्येव श्रुतिरेषा परा नृषु ! उत्पन्नी बन्दिनी चास्य तत्पूर्वी सूतमागधी ॥११२॥

मनुष्योमें यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि स्वय राजा पृष्ठ भगवान् विष्णुसे आठर्षी पीढीमें ये \*। उनके जनमरे पहले ही स्त और मागध नामक दो चन्दी (स्तुतिपाठक) उत्पन्न इस्ट ये ॥ ११२॥

तयोः प्रीतो ददौ राजा पृष्ठुवैन्यः प्रतापवान् । अनुपदेशं स्ताय मगधं मागधाय च ॥११२॥ वेनके पुत्र प्रतापी राजा पृथ्वने उन दोनोंको प्रतन होकर

पुरस्कार दिया । स्तको अनूप देश ( सागरतव्यर्गी प्रान्त ) और मागधको भगध देश प्रदान किया ॥ ११३॥

समतां वसुधायाश्च स सम्यगुद्गादयत्। वैषम्यं हि परं भूमेरासीदिति च ना श्रुतम् ॥११४॥

सुना जाता है कि पृथुके समय यह पृथ्वी यहुत ऊँची नीची थी। उन्होंने ही इसे मलीमॉति समतल बनाया था॥ ११४॥

 १ विष्णु २ विरला ३ कीर्तिमान् ४ कृदंम ० इनक्ष ६ अतिरण्ड ७ वेन ८ १थु । इस प्रकार गणना करनेपर राजा १५ भगवान् विष्णुसे आठवीं पीढ़ीमें कात होते हैं।

# महाभारत 🔀



राजा वेनके वाहु-मन्थनसे महाराज पृथुका प्राकट्य

मन्वन्तरेषु सर्वेषु विषमा जायते मही। उज्जहार ततो वैन्यः शिलाजालान् समन्ततः ॥११५॥ धनुष्कोट्या महाराज तेन शैला विवर्धिताः।

महाराज ! सभी मन्वन्तरों में यह पृथ्वी ऊँची-नीची हो जाती है; उस समय वेनकुमार पृथुने घनुषकी कोटिद्वारा चारीं ओरसे गिलासमूहोंको उखाड डाला और उन्हें एक स्थानपर संचित कर दिया; इसीलिये पर्वतोंकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई वद् गयी ॥ ११५५ ॥

स विष्णुना च देवेन शक्रेण विद्युधैः सह ४११६॥ प्रजापालैर्बाह्मणैश्वाभिषेचितः ।

भगवान विष्णुः देवताओंसहित इन्द्रः ऋषिसम्हः प्रजापतिगण तथा ब्राह्मणीने प्रथका राजाके पदपर अभि-षेक किया !! ११६३ ||

तं साक्षात प्रथिवी भेजे रत्नान्यादाय पाण्डव॥११७॥ सागरः सरितां भर्ता हिमवांश्चाचलोत्तमः। शक्य धनमक्षय्यं भादात् तस्मै युधिष्ठिर ॥११८॥

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर । उस समय साक्षात् पृथ्वी देवी रबोंकी मेंट छेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थी। सरिताओंके स्वामी समुद्रः पर्वतीमें श्रेष्ठ हिमवान् तथा देवराज इन्द्रने अक्षय घन समर्पित किया ॥ ११७-११८ ॥ रुक्मं चापि महामेरः खयं कनकपर्वतः।

यसराससभर्ता च भगवान नरवाहनः ॥११९॥ धर्मे चार्थे च कामे च समर्थे बददौ धनम्।

सुवर्णमय पर्वत महामेरुने स्वय आकर उन्हे सुवर्णकी राशि भेंट की । मनुष्योंपर सवारी करनेवाले यक्षराक्षसराज मगवान् क्रवेरने भी उन्हें इतना धन दिया, जो उनके धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह करनेके लिये पर्याप्त हो ॥११९३॥ हया रथाश्च नागाश्च कोढिशः पुरुवास्तथा ॥१२०॥ प्रादुर्वभृबुर्वेन्यस्य चिन्तनादेव

पाण्डुनन्दन ! वेनपुत्र पृथुके चिन्तन करते ही उनकी सेवामें घोड़े, रथ, हायी और करोड़ों मनुष्य प्रकट हो गये।। न जरा न च दुर्भिक्षं नाधयो व्याधयस्तथा ॥१२१॥ सरीस्पेभ्यः स्तेनभ्यो नचान्योन्यात् कदाचन। भयमत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात् ॥१२२॥

उनके राज्यमें किसीको बुढापा, दुर्मिक्ष तथा आधि-व्याधिका कष्ट नहीं या। राजाकी औरसे रक्षाकी समुचित व्यवस्था होनेके कारण वहाँ कभी किसीको सर्पो, चोरों तथा आपसके लोगोंसे मय नहीं प्राप्त होता या ॥ १२१-१२२ ॥ आपस्तस्तिमारे चास्य समुद्रमभियास्यतः। पर्वताश्च ददुर्मार्गे ध्वजभङ्गश्च नाभवत् ॥१२३॥

जिस समय वे समुद्रमें होकर चलते थे, उस समय उसका नल स्थिर हो नाता था । पर्वत उन्हें रास्ता दे देते थे; उनके रयकी ध्यजा कभी टूटी नहीं ॥ १२३ ॥ तेनेयं पृथिवी दुग्धा सस्यानि दश सप्त च। यक्षराक्षसनागैश्चापीप्सितं यस्य यस्य यत् ॥१२४॥

उन्होंने इस पृथ्वीसे सन्नह प्रकारके घान्योंका दोहन किया या, यक्षीं, राक्षसीं और नागींमेंसे जिसको जो वस्तु अमीष्ट थी। वह उन्होंने प्रथ्वीरे दह ली थी ॥ १२४॥ तेन धर्मोत्तरश्चार्यं कृतो छोको महात्मना। र्यंजिताश्च प्रजाः सर्वोस्तेन राजेति शब्दाते ॥१२५॥

उन महात्माने सम्पर्ण जगतमे धर्मकी प्रधानता स्थापित कर दी थी। उन्होंने समस्त प्रजाओंका रजन किया था: इसलिये

वे धाजा कहळाते थे ॥ १२५॥

ब्राह्मणानां क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते । प्रथिता धर्मतश्चेयं प्रथिवी वहिमः स्मृता ॥१२६॥

ब्राह्मणोंको श्रतिसे वचानेके कारण वे श्रत्रिय कहे जाने ल्पे । उन्होंने धर्मके द्वारा इस मुमिको प्रथित किया-इसकी ख्याति बढायी; इसलिये बहुसख्यक मनुष्योद्दारा यह 'पृथ्वी' कहळायी ॥ १२६॥

स्थापनं चाकरोद् विष्णुः खयमेव सनातनः। नातिवर्तिंप्यते कश्चिद् राजंस्त्वामिति भारत ॥१२७॥

भरतनन्दन ! स्वय धनातन भगवान् विष्णुने उनके लिये यह मर्यादा खापितकी कि 'राजन्। कोई भी तुम्हारी आशाका उल्लब्धन नहीं कर सकेगा' ॥ १२७॥

तपसा भगवान् विष्णुराविवेश च भूमिपम् । देववन्नरदेवानां नमते यं जगन्नुपम् ॥१२८॥

राजा प्रथमी तपस्यासे प्रसन्न हो भगवान विष्णुने स्वय उनके भीतर प्रवेश किया था। समस्त नरेशींमें से राजा पृथुको ही यह सारा जगत् देवताके समान मस्तक - धुकाता था ॥ दण्डमीत्या च सततं रक्षितव्यं नरेश्वर। नाधर्षयेत् तथा कश्चिश्चारनिष्यन्ददर्शनात्॥१२९॥

नरेश्वर ! इसिंख्ये तुम्हे गुप्तचर नियुक्त करके राज्यकी अवस्थापर दृष्टिपात करते हुए सदा दण्डनीतिके द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये, जिससे कोई इसपर आक्रमण

करनेका साइस न कर सके ॥ १२९ ॥ शुमं हि कर्म राजेन्द्र शुभत्वायोपकल्पते। आत्मना कारणैइचैव समस्येह महीक्षितः॥१३०॥ को हेत्त्र्यंद वहो तिष्ठेल्लोको दैवादते गुणात ।

राजेन्द्र। चित्त और कियाद्वारा सममाव रखनेवाले राजाका किया हुआ शुम कर्म प्रजाके मलेके लिये ही होता है। उसके दैची गुणके सिवा और क्या कारण हो सकता है। जिससे सारा देश उस एक ही न्यक्तिके अधीन रहे ? ॥ १३०५ ॥ विष्णोर्ञ्जाटात् कमलं सौवर्णमभवत् तदा ॥१३१॥

श्रीः सम्भूता यतो देवी पत्नी धर्मस्य धीमतः। उस समय भगवान् विष्णुके छलाउसे एक संवर्णस्य कमल प्रकट हुआ। जिससे बुद्धिमान् धर्मकी पत्नी श्रीदेवीका पादमीन हुआ || १३१% ||

श्चियः सकाशादर्थश्च जातो धर्मेण पाण्डव ॥१३२॥ अथ धर्मस्तथैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता।

पाण्डुनन्दन ! घर्मके द्वारा श्रीदेवीते अर्थकी उत्पत्ति हुई ! वदनन्तर धर्म, अर्थ और श्री—तीनों ही राज्यमें प्रतिष्ठित हुए ॥

म॰ स॰ २---११, २०--

सुकृतस्य क्षयाचैव सर्खोकादेत्य मेदिनीम् ॥१३३॥ पार्थिवो जायते तात दण्डनीतिविशारदः।

वात ! पुण्यका क्षय होनेपर मनुष्य स्वर्गकोक्के प्रथिवी-पर आता और दण्डनीतिविधारद राजके रूपमें कम केवा है।। महत्त्वेन च संयुक्तो चैण्णचेन नरो सुवि॥१३४॥ युद्धया भवति संयुक्तो माहात्म्यं चाचिगच्छति।

वह मनुष्य इत भूतलपर भगवान् विष्णुकी महत्तारे युक्त तथा बुद्धिसम्पन्न हो विशेष माहात्म्य प्राप्त कर छेता है।। १३४५ ।।

स्थापितं च ततो देवैर्न कथिवतिवर्तते। तिष्ठत्येकस्य च वरो तं चेदं न विधीयते ॥१३५॥

तदनत्तर उसे देवताओं हारा राजाके पदपर स्थापित हुआ मानकर कोई भी उसकी आशाका उल्ल्वहन नहीं करता। यह सारा जगत् उस एक ही व्यक्तिके वशमें स्थित रहता है। उसके ऊपर यह जगत् अपना शासन नहीं चला सकता॥ शुभं हि कमें राजेन्द्र शुभत्यायोपकल्पते। तुल्यस्येकस्य यस्यायं लोको चचसि तिष्ठते॥१३६॥

राजेन्द्र ! ग्रुम कर्मका परिणाम ग्रुम ही होता है। कभीतो अन्य मनुष्योंके समान होनेपर भी एकमात्र राजाकी आज्ञामे यह सारा जगत् स्थित रहता है।। १३६॥ योऽस्य चे मुखमद्राक्षीत् सौम्यं सोऽस्य चहारानुगः। सुभगं चार्थवन्तं च कपवन्तं च पहचति॥११९०॥

जिसने राजाका सौम्य ग्रस्त देख ब्लियाः वह उसके अधीन हो गया । प्रत्येक मनुष्य राजाको सौमाग्यशालीः धनवान् और रूपबान् देखता है ॥ १६७ ॥

रूपनान दखता है ॥ १६७ ॥ महत्त्वात् तस्य दण्डस्य नोतिर्विस्पष्टळक्षणा । नयचारस्य विपुछो येन सर्विमिदं ततम् ॥१३८॥

पूर्वोक्त दण्डकी महत्तावे ही स्पष्ट छक्षणीबाळी नीति तथा न्यायोचित आचारका अधिक प्रचार होता है। जिससे यह सारा जगत, ज्यास है ॥ १३८॥

आगमश्च पुराणानां सहर्षीणां च सम्भवः। वाद्यारे खिये और क्या जानना शेव रह गया है। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीण राजधर्माजुशास्तवपर्वीण सुत्राध्याये एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

तीर्थवंशश्च चंशश्च नक्षत्राणां युधिष्ठिर ॥१३९॥ सकळं चातुराधम्यं चातुर्दोत्रं तथैव च । चातुर्वर्ण्यं तथैवात्र चातुर्विद्यं च कीर्तितम् ॥१४०॥

सुधिष्ठर ! पुराणशास्त्र महार्थयोकी उत्पक्ति तीर्थसमूह, नक्षत्रसम्बद्धाय, ज्ञक्षत्रय आदि चार आप्रम, होता आदि चार प्रकारके म्हालिजीने सम्पत्र होनेवाले यसकर्म, चारी वर्ण और चारी विद्याओंका पूर्वोक्त नीतिशास्त्रमें प्रतिपादन किया गया है ॥ ११९-१४० ॥

इतिहासाध्य वेदाश्च न्यायः सरक्षश्च वर्णितः । तपो क्षानमहिंसा च सत्यासत्येन यः परः ॥१४१॥ वृद्धोपसेवा दानं च शौचमुत्थानमेव च । सर्वभूतानुकम्पा च सर्वमनोपवर्णितम् ॥१४२॥

इतिहास वेद, त्याय—इन सक्का उसमें तूरान्यूरा वर्णन है। तपः ज्ञानः अहिंसाका तथा नोसत्य असत्यवेदारे हैउसका और इन्द्रजनोंकी सेवाः दानः श्लीचः उत्थान तथा समझ प्राणियीपर दया आदि सभी निषयोंका उस प्रत्यमें वर्णन है॥ सुन्धि चाथीगतं यद्य तच्च सर्च समर्पितम् । तस्मिन् पैतामहे शास्त्रे पाण्डनैतन्त संशयः॥१४३॥

पाण्ड्यसन्दन ! अधिक स्था कहा आय ! को कुछ इर पृष्वीपर है और जो इसके नीचे हैं। उस समझ ब्रह्माजीके पूर्वोक्त शास्त्रमें समावेश किया गया है। इसमें सहाय नहींहै॥ ततो जगति राजेन्द्र सततं शस्त्रितं सुधैः।

देवाक्ष नरदेवाक्ष तुल्या इति विशास्पते ॥१४४॥ राजेन्द्र । प्रजानाथ । तक्षे जगत्मे निद्दानेने वराके किये यह घोषणा कर दी है कि व्हेव और नरदेव (राज)

दोनों समान हैं' ॥ १४४ ॥ पतन् ते सर्वमाख्यातं महत्त्वं प्रति राजसु । कारस्योन भरतश्रेष्ठ किमन्यदिह वर्तते ॥१४५॥

भरतश्रेष्ठ । इस प्रकार राजाओंका जो कुछ महत्त्व है। वह सब मैंने सम्पूर्ण रूपसे तुम्हें बता दिया ! अब इस विपयमें द्वम्हारे खिये और क्या जानना श्रेष रह गया है ! ॥ १४५ ॥

इति श्रीमहाभावते शान्तिपर्वेणि राजधमोनुशासनपर्वेणि स्त्राध्यायं पृक्षानपास्त्रतारध्यायः ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीनहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत गज्यमोनुशासनपर्वेमें सुश्रध्यायविषयक उनसठवाँ श्रध्याय पृग हुआ। १५०॥

पष्टितमोऽध्यायः

वैश्रमायन उनाच ततः पुनः स गाङ्गेयमभिवाद्य पितामहम् । प्राञ्जिलियतो भूरवा पूर्वपृच्छद् गुधिष्ठिए ॥ १ ॥

 उपभोषी हो सकते है। चारों वर्णोंके प्रथक् प्रथक् पर्म वर्ग बीन-से हैं १ चारों बर्णोंके साथ ही चारों आधर्मोंके मी धर्म बीन हैं तथा राजाके द्वारा पालन करने योग्य कीन-कीनधे धर्म माने वार्थ हैं १॥ २॥

केत ये वर्षते राष्ट्रं राजा केत विवर्षते। केत पौराश्च भृत्याश्च वर्षन्ते भरतर्षभ॥३॥ पाष्ट्रकी वृद्धि कैंवे होती है। राजाका अभ्युरय किंग

त्राष्ट्रका चृद्ध कर्ष होता है र सरलभेड़ । पुरवासियों और सरण-पोष्प उपायले होता है ! सरलभेड़ ! पुरवासियों और सरण-पोष्प करने योग्य सेवकींकी उन्नति भी किस उपायले होती है ! ॥ कोशं दण्डं च दुर्गं च सहायान् मन्त्रिणस्तथा । ऋत्विष्मुरोहिताचार्यान् कीदशान् वर्जयेन्नुपः॥ ४ ॥

प्राज्ञको किस प्रकारके कोश, दण्ड, दुर्ग, सहायक, मन्त्री, म्हास्वक्, पुरोहित और आचार्योका त्याग कर देना चाहिये।। केषु विश्वस्तितव्यं स्याद् राक्षा कस्याञ्चिदायदि। कृतो वाऽऽस्मा दृढं रक्ष्यस्तन्मे ब्रह्मि पितासह ॥ ५ ॥

्पितामह ! किसी आपत्तिके आनेपर राजाको किन छोगोंपर विश्वास करना चाहिये और किन छोगोंचे अपने शरीरकी ददतापूर्वक रक्षा करनी चाहिये "यह मुझेवताइये"।

#### भीष्म उवाच

नमो धूर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वस्यामि शाध्वतान्॥ ६॥

भीप्मजीने कहा—गहात् धर्मको नमस्कार है। विश्व-विश्वाता श्रीकृष्णको नमस्कार है। अब मै उपस्थित ब्राहाणोंको नमस्कार करके धनातन धर्मका धर्णन आरम्भ करता हूँ ॥६॥ अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा। प्रजनः स्वेषु वरिषु शौचमद्रोह पव च॥ ७॥ आर्जनं भृत्यभरणं नवेते सार्ववर्णिकाः।

ब्राह्मणस्य तु यो धर्मस्तं तेषक्ष्यामि केवलम् ॥ ८ ॥

किसीपर क्षेत्र न करना, सस्य बोळना, धनको बॉटकर मोगना, धमामाय रखना, अपनी ही पत्नीके रामले संवान पैदा करना, बाहर-मीतरसे पवित्र रहना, किसीसे होइ न करना, सरलमाय रखना और भरण-गोपणके योग्य व्यक्तियोंका पाळन करना—ये भी सभी वर्णोंके लिये उपयोगी धर्महै। अप में केवळ बाहाणका जो धर्म है, उसे नता रहा हूँ ॥ ७-८ ॥ यममेय महाराज धर्ममाड: परातनमा

दममव महाराज धर्ममाहुः पुरातनम्। खाव्यायाभ्यसनं चेच तत्र कर्म समाप्यते॥ ९॥ महाराज [हिन्दय-संयमको ब्राह्मणीका प्राचीन धर्म वताया

गया है। इसके सिना उन्हें सदा वेद-आंकोंका साधान बम बताया गया है। इसके सिना उन्हें सदा वेद-आंकोंका साध्याय करना चाहिये; क्योंकि इसीसे उनके सन कमीकी पूर्ति हो जाती है॥ तं चेद् द्विज्ञमुपागच्छेद् वर्तमानं स्वकमीण। अक्कर्याणं विकमीणि शान्तं प्रज्ञानतर्पितम्॥ १०॥ कुर्बोतापत्यस्तंतानमयो द्वाद् यजेत च। संविभज्य च भोक्तर्यं धनं सङ्गिरितीर्यते॥ १६॥

यदि अपने वर्णोबित कर्ममे स्थितः गान्त और जान-विज्ञानंधे तृप्त ब्राह्मणको किसी प्रकारके असत् कर्मका आश्रय स्थिये विना ही धन प्राप्त हो जाय तो वह उस धनसे विवाह करके सतानकी उत्पत्ति करे अथवा उस घनको दान और वक्षमें स्था दे। बनको बॉटकार ही भोगाना चाहिये, ऐसा सत्पुकर्मोका कथन है ॥ १०-११ ॥

परिनिष्टितकार्यस्तु स्वाध्यायेनैय ब्राह्मणः । कुर्योदस्यन्न वा कुर्यानमेनो ब्राह्मण उच्यते ॥ १२ ॥ ब्राह्मण केवळ वेदोंके स्वाध्यायके ही कृतकृत्य हो बादा

है। वह दूसरा कर्म करे या न करे। सन जीवींके प्रति मैत्री-

मान रखनेके कारण नह मैन कहळाता है ॥ १२ ॥ सन्नियस्यापि यो धर्मस्त ते चङ्गामि भारत । दद्याद् राजन न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥ १३ ॥

भरतनन्दन ! क्षत्रियका भी जो धर्म है। वह दुम्हे वता रहा हूँ। राजन ! क्षत्रिय दान तो करे। किंतु किसीसे याचना न करे। स्वयं यज करे। किंतु पुरोहित वनकर दूसरीका यज्ञ न करावे !। १३ !।

नाध्यापयेद्धीयीत प्रजाध्य परिपाळयेत्। नित्योद्यक्ती दस्युवधे रणे कुर्यात् पराकतमम् ॥ १४॥

वह अध्ययन करें। किंद्र बाध्यापक न बनें। प्रजाजनीका सब प्रकारसे पाठन करता रहें। छटेरों और डाकुओंका बप करनेके व्यि सदा तैयार रहे। रागभूमिमें पराक्रम प्रकट करें॥

ये तु क्रतुभिरीजानाः श्रुतवन्तश्च भूमिपाः। य प्रवाहवजेतारस्त एषां छोकजित्तमाः॥१५॥

इन राजाओंमें जो भूपाल बड़े-बड़े यह करनेवाले तथा वेदशास्त्रोंके जानसे सम्बन्ध हैं और जो सुद्दमे विजय प्राप्त करनेवाले हैं, वे ही पुण्यलोकींवर विजय प्राप्त करनेवालींमें उत्तम हैं ॥ १५॥

अविक्षतेन देहेम समराद् यो निवर्तते । क्षत्रियो नास्य तत् कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ १६ ॥

चो धनिय धारीरवर वाव हुए विना ही समरम्मिते लीट आता है। उसके इत कर्मकी पुरातन धर्मकी जाननेवाले बिद्धान् प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ १६॥

एवं हि क्षत्रवन्धूनां मार्गमाहः प्रधानतः। नास्य कृत्यतमं किचिदन्यद् दृस्युनिवर्द्दणात्॥१०॥ दानमध्ययनं यक्षो राक्षां क्षेमो विधीयते। तस्माद् राक्षा विशेषेण योद्धन्यं धर्ममीप्सता॥१८॥

इस प्रकार शुदको ही क्षत्रियोंके लिये प्रधान मार्ग वताया गया है। उसके लिये छुटेरोंके सहारते वढकर दूसरा कोई अष्टतम कर्म नहीं है। यद्यपि दान, अध्ययन और यत्र---इनके अनुष्ठानने भी राजाओंका कल्याण होता है। तथापि शुद्ध उनके लिये सबसे यदकर है। अतः विशेषरूपसे धर्मकी इच्छा रखनेबाले राजाको सदा ही शुद्धके लिये उद्यत रहना चाहिये।

स्वेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपतिः । धर्मेण सर्वेकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत् ॥ १९ ॥

राजा समस्त प्रजाञोको अपने-अपने बर्मोंगे स्थापित करके उनके द्वारा ञान्तिपूर्ण समस्त कर्मोका वर्मके अनुसार अनुष्ठान करावे ॥ १९॥

परिनिष्ठितकार्यस्तु नृपतिः परिपालनात्। कुर्योदन्यन्न वा कुर्योदेन्द्रो राजन्य उच्यते॥ २०॥

राजा दूधरा कर्म करे या न करे. प्रजाकी रक्षा करनेमात्रसे वह कृतकृत्य हो जाता है। उत्तमे इन्द्र देवतासम्बन्धी यलकी प्रधानता होनेवे राजा (प्रेन्छ) कहलाता है।। २०॥ वैश्यस्यापि हि यो घर्मस्तं ते बक्ष्यामि शाश्वतम्। दानमध्ययनं यज्ञः जीचेन धतसंचयः॥२१॥

अव वैश्यका जो सनातन धर्म है। वह तम्हे बता रहा हूँ ! दानः अध्ययनः यज्ञ और पवित्रतापूर्वक पनका संग्रह-ये वैश्यके कर्म हैं !! २१ !!

पितृवत् पालयेद् वैश्यो युक्तः सर्वान् पश्नुनिह । विकर्म तद् भवेदन्यत् कर्म यत् स समाचरेत्॥ २२॥

वैश्य सदा उद्योगशील रहकर पुत्रोंकी रक्षा करनेवाले पिताके समान सब प्रकारके पश्चओका पालन करे । इन कर्मोंके सिवा वह और जो कुछ भी करेगा। वह उसके खिये विपरीत

कर्म होगा ॥ २२ ॥

रक्षया स हि तेषां वै महत् सुखमवाप्नुयात्। प्रजापतिहिं वैश्याय सृष्टा परिददौ पशून्॥ २३॥ पशुओंके पालनसे वैश्यको महान् सुखकी प्राप्ति हो सकती

है। प्रजापतिने पश्जोंकी सृष्टि करके उनके पालनका भार

वैश्यको सौंप दिया था ॥ २३ ॥

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः। तस्य वृत्ति प्रवक्ष्यामि यच तस्योपजीवनम् ॥ २४ ॥

ब्राह्मण और राजाको उन्होंने सारी प्रजाके पोपणका भार सीपा था। अव मै वैश्यकी उस वृत्तिका वर्णन करूँगाः जिससे

उसका जीवन-निर्वाह हो ।। २४ ।।

पण्णामेकां विवेद्धेनुं शताच मिथुनं हरेत्। लब्धाच सप्तमं भागं तथा शृङ्गे कलां खुरे ॥ २५ ॥

वैश्य यदि राजा या किसी दूसरेकी छः दुधारू गौओंका एक वर्षतक पालन करे तो उनमेंसे एक गौका दूध वह खयं पीये ( यही उसके लिये वेतन है )। यदि दूसरेकी एक सी गौओंका वह पालन करे तो सालभरमे एक गाय और एक बैल मालिकसे घेतनके रूपमे छे हे । यदि उन पशुओंके दूध आदि वेचनेसे धन प्राप्त हो तो उसमे सातवॉ माग वह अपने वेतनके रूपमें ग्रहण करे । सींग वेचनेसे जो धन मिलेः उसमेंसे भी वह सातवाँ भाग ही है। परंद्व पशुविशेषका बहुमूल्य खुर बेचनेसे जो धन प्राप्त हो। उसका सोलहबॉ माग ही उसे ग्रहण करना चाहिये ॥ २५ ॥

सस्यानां सर्ववीजानामेषा सांवत्सरी भृतिः। त च वैश्यस्य कामः स्यान्त रक्षेयं पशूनिति ॥ २६ ॥

दसरेके अनाजकी फरलों तथा सब प्रकारके बीजोकी रक्षा करने र वैश्यको उपजका सातवॉ भाग वेतनके रूपमें ग्रहण करना चाहिये। यह उसके लिये वार्षिक वेतन है। वैदयके मनमे कभी यह सकल्प नहीं उठना चाहिये कि भी

पशुओका पालन नहीं करूँगा' ॥ २६॥

वैश्ये चेच्छति नान्येन पश्चितव्याः कथंचन । शूद्रस्यापि हि यो धर्मस्तं ते वक्ष्यामि भारत ॥ २७ ॥

जनतक वैश्य पशुपालनका कार्य करना चाहे। तनतक मालिकको दूसरे किसीके द्वारा किसी तरह भी वह कार्य नहीं कराना चाहिये, भारत ! अव मैं शृहका भी धर्म तुम्हे बता रहा हूँ ॥ प्रजापतिहिं वर्णोनां दासं शूद्रमकल्पयत्। तसाच्छद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते॥ २८॥

प्रजापतिने अन्य तीनी वर्णोंके सेवकके रूपमें शहकी सृष्टिकी है। अतः शूद्रके लिये तीनो वर्णोंकी सेवा ही शाल-विहित कर्म है ॥ २८॥

तेषां श्रश्रूपणाच्चैव महत् सुखमवाप्त्रयात् । शुद्ध एतान् परिचरेत् भीन् वर्णाननुपूर्वशः॥ २९॥ वह उन तीनों वर्णोंकी सेवासे ही महान संखका भागी

हो सकता है। अतः श्रूद इन तीनों वर्णीकी कमशः रेवा करे॥ संचयांश्च न कुर्वीत जातु शूद्रः कथंचन । पापीयान् हि धनं छङ्घा वशे कुर्याद गरीयसः ॥३०॥

श्रुदको कभी किसी प्रकार भी धनका सप्रह नहीं करना चाहिये। क्योंकि धन पाकर वह महान् पापमे प्रवृत्त हो जाता

है और अपनेसे श्रेष्ठतम पुरुषोंको भी अपने अधीन रखने लगता है ॥ ३० ॥

राहा वा समनुहातः कामं कुर्वीत धार्मिकः। तस्य वृत्ति प्रवस्थामि यच तस्योपजीवनम् ॥ ३१ ॥

धर्मात्मा शूद्र राजाकी आजा लेकर अपनी इच्छाके अनुसार कोई धार्मिक कृत्य कर सकता है। अत्र मैं उसकी जिससे उसकी थाजीविका वृत्तिका वर्णन करूँगाः चल सकती है।। ३१।।

अवस्यं भरणीयो हि वर्णानां शुद्ध उच्यते। छत्रं वेष्ट्रनमौशीरमुपानद् व्यजनानि च ॥ ३२ ॥ यातयामानि देयानि श्रद्धाय परिचारिणे।

तीनों वर्णोंको सद्भका भरण पोषण अवन्य करना चाहिये; क्योंकि वह भरण-पोष्ण करने योग्य कहा गया है। अपनी सेवामें रहनेवाले शृहको उपमोगमें लाये हुए छातेः पराङ्गीः अनुलेपनः जूते और पखे देने चाहिये॥ अधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिभिः ॥ ३३ ॥ शुद्धायेच प्रदेशानि तस्य धर्मधनं हि तत्।

फटे-पुराने कपड़े। जो अपने धारण करने योग्य न रहे। वे दिजातियोद्वारा शुद्रको ही टे देने योग्य है। क्योंकि धर्मतः वे सव वस्तुएँ श्रूदकी ही सम्पत्ति हैं॥ ३३५ ॥ यं च कञ्चिद् द्विजातीनां शूद्रः शुश्रूपुराव्रजेत्॥ ३४॥

कल्प्यां तेन तु ते प्राहुर्वृत्ति धर्मविदो जनाः। द्विजातियाँमेरे जिस किसीकी सेवा करनेके लिये कोई घुट

आने, उसीको उसकी जीविकाकी व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसा धर्मज पुरुपोका कथन है ॥ ३४ई ॥ देयः पिण्डोऽनपत्याय भर्तन्यो मृद्धदुर्वलौ॥३५॥

शुद्रेण तु न हातन्यो भर्ता कस्याश्चिदापित्। भर्ता दृष्यपरिक्षये ॥ ३६॥ भर्तज्यो अतिरेकेण यदि स्वामी संतानहीन हो तो सेवा करनेवाले शूटको

ही उसके लिये पिण्डदान करना चाहिये । यदि स्नामी चूटा या दुर्वल हो तो उसका सब प्रकारते भरण-पोपन करना चाहिये । किसी आरतिमें भी शूटको अपने खामीना परित्याग

नहीं करना चाहिये। यदि स्वामीके धनका नाश हो जाय तो शूद्रको अपने कुदुम्बके पाळनते वचे हुए धनके द्वारा उत्तका मरण-योषण करना चाहिये॥ ३५-३६॥

न हि समस्ति शृहस्य भर्तृहार्यधनो हि सः । उक्तस्रयाणां वर्णानां यक्षस्तस्य च भारत । स्वाहाकारवषट्कारी मन्त्रः शृहे न विचते ॥ ३७॥

श्रद्भका अपना कोई घन नहीं होता । उसके छारे धनपर उसके स्वामीका ही अधिकार होता है। भरतनन्दन ! यज्ञका अनुष्ठान तीनों वर्णों तथा श्रद्भके ळिये भी आवश्यक बताया गया है। श्रद्भके यज्ञमें स्वाहाकार, वश्यक्कार तथा वैदिक मन्त्रोंका प्रयोग नहीं होता है॥ ३७॥

तस्माञ्छूद्रः पाकयत्त्रैर्यजेताव्रतवान् स्वयम् । पूर्णपात्रमयीमाहुः पाकयत्त्रस्य दक्षिणाम् ॥ ३८॥

अतः श्रद्ध स्वयं वैदिक व्रतीकी दीक्षा न लेकर पाकयकों (विलिवेश्वदेव आदि) द्वारा यजन करे। पाकयक्षकी दक्षिणा पूर्णपीत्रमधी बतायी गयी है। १८।।

राहः पैजवनो नाम सहसाणां रातं द्दी। येन्द्रानेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुतम् ॥ ३९.॥ इमने सना है कि पैजवन नामक ग्रहने पेन्द्रान्न यककी

विधितं मन्त्रहीन यश्का अनुष्ठान करके उसकी दक्षिणाके रूपमें एक छाल पूर्णपान दान किये थे ॥ ३९ ॥ यतो हि सर्वेदार्णानां यशस्तस्येव भारत । अग्ने सर्वेषु यशेषु अद्धायशे विधीयते ॥ ४० ॥

भरतनन्दन ! ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोका जो यश है वह सब सेवाकार्य करनेके कारण घूदका भी है ही ( उसे भी उसका फळ मिळता ही है; अत: उसे पृथक यश करने-की आवश्यकता नहीं है ) । सम्पूर्ण यशोंमें पहले श्रद्धारूप यशका ही विधान है ॥ ४० ॥

देवतं हि महच्छूद्धा पवित्रं यज्ञतां च यत्। देवतं हि परं विप्राः स्वेन खेन परस्परम्॥ ४१॥

!

क्योंकि श्रद्धा धवसे बड़ा देवता है। वही यत्र करतेवाळी-को पवित्र करती है। ब्राह्मण साक्षात् यत्र करानेके कारण परम देवता माने गये है। सभी वर्णोंके लोग अपने-अपने कर्म-द्वारा एक दूसरेके वर्कोंमें सहायक होते हैं॥ ४१॥ अयजिलह सबैस्ते तैस्तैः कामैः समाहिताः। संस्प्रा ब्राह्मणैरेन त्रिपु वर्णोंसु सुप्रयः॥ ४२॥

सभी वर्णके लेगोंने यहाँ यशैंका अनुष्ठान किया है और उनके द्वारा ने मनोवाञ्चित कलेंसे सम्पन्त हुए हैं। ब्राह्मणी-ने ही तीनों वर्णोंकी उतानोंकी उद्दि की है॥ ४२॥ देवातामिं ये देवा यद् ब्र्युस्ते एरं हित्तम्। तसाद् वर्णेः सर्वयकाः संख्ल्यन्ते नकाम्यया॥ ४३॥

जो देवताओंके भी देवता हैं, वे ब्राह्मण जो कुछ कहें। वहीं सबके खिये परम हितकारक हैं। अतः अन्य वणोंके लोग ब्राह्मणोंके बताये अनुसार ही सब यज्ञोंका अनुष्ठान करें। अपनी इच्छारों न करें ॥ ४३ ॥

अपना रूच्छाव प जरा । दे । श्रुम्यजुःसामवित् पूज्यो नित्यं स्याद् देववद् द्विजः । अमृग्यजुरसामा च प्राजापत्य उपद्रवः । यक्षो मनीषया तात सर्ववर्णेषु भारत ॥ ४४ ॥

श्रुक, साम और यहाँबेंदका जाता ब्राह्मण खदा देवताके समान पूजनीय है। दास या छद्र म्हकू, यह और सामके जानसे छत्य होता है। तो भी वह 'प्राह्मपत्य' ( प्रजापतिका मक ) कहा गया है। तो तो भरतनन्दन । मानिसक संकल्प हारा जो भावनात्मक यह होता है। उसमें सभी वर्णोंका अधिकार है।। ४४॥

नास्य यशकृतो देवा ईहन्ते नेतरे जनाः । ततः सर्वेषु वर्णेषु श्रद्धायदो विधीयते ॥ ४५ ॥ इस मानरिक यज करनेवाले यजमानके यशमें देवता

हर भागायक वय जरणवाज वयनायम वरण स्पेता और मनुष्य समी माग महण करनेकी श्रमिलाया रखते हैं। क्योंकि उसका यञ्च श्रद्धांके कारण परम पवित्र होता है। अतः श्रद्धामधान यञ्च करनेका श्रधिकार समी वर्णोंको प्राप्त है।।

स्वं देवतं व्राह्मणः स्वेन नित्यं परान् वर्णानयज्ञन्तेवमासीत् । अधरो वितानः संस्कृषे वेदयो व्राह्मणस्त्रिप् वर्णेपु यक्षस्टः ॥ ४६ ॥

ब्राह्मण अपने कर्मोद्वारा ही क्या दूसरे वर्णों के लिये अपने-अपने देवताके समान है। अतः वह दूसरे वर्णों का यश म करता हो। ऐसी वात महीं है। जिस यशमें वैदय आचार्य आदिके रूपमें कार्य कर रहा हो। वह निकुष्ट माना गया है। विधाताने केवल ब्राह्मणको ही तीनों वर्णोंका यश करानेके लिये उरागना किया है॥ ४६॥

> तसाद् वर्णा भूजवो शातिवर्णाः संस्कृत्यन्ते तस्य विकार एव । एकं साम यज्ञरेकमुगेका विप्रश्चेको निश्चये तेषु सृष्टः ॥ ४७ ॥

विधाता एकमान प्राप्तणते ही अन्य तीन वर्णोंकी सृष्टि करते हैं, अतः शेष तीन वर्णे भी ब्राह्मणके समान ही सरस्त तथा उनके जाति-माई या कुटुम्बी हैं। क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण अह्याक्षणकी संतान ही हैं। जैसे ऋक, यद्धः और साम एकमान अकारते ही प्रकट होनेके कारण परस्पर अभिन्न हैं, उसी प्रकार उन सभी वर्णोंमे तस्वका निश्चय किया जाय तो एकमान ब्राह्मण ही उन सबके रूपमें प्रकट हुआ है, अतः ब्राह्मणके साथ सबकी अभिन्नता है ॥ ४७ ॥ अत्र नाया यहागीताः कीतियन्ति पुराविदः। वैद्यानसानां राजेन्द्र मुनीनां यष्ट्रमिच्छताम्॥ ४८ ॥

राजेन्द्र ! प्राचीन बातोंको जाननेवाले विद्वान् इस विषय-में यज्ञकी अभिलाषा रखनेवाले वैखानस मुनियोंकी कही हुई

१ पूर्णपात्रका परिमाण इस प्रकार है—बाठ सुद्धी बजको 'किब्रिय' कहते हैं, बाठ किश्चिएका एक पुष्कल' होता है और चार पुष्कलका एक 'पूर्णपात्र' होता है । इस प्रकार हो सी डप्पन सुद्धीका पक पूर्णपात्र होता है ।

एक गाथाका उल्लेख किया करते हैं। जो यजके सम्बन्धमे गायी गयी है।। ४८॥

उदितेऽत्रदिते वापि श्रहधानो जितेन्द्रियः। विह्न ज़होति धर्मेण श्रद्धा वै कारणं महत्त ॥४९॥

सर्यके उदय होनेपर अथवा सूर्योदयसे पहले ही अद्धाल एवं जितेन्द्रिय मनुष्य जो धर्मके अनुसार अग्निमें आहति

देता है। उसमे श्रद्धा ही प्रधान हेत्र है ॥ ४९ ॥ यत स्कन्नमस्य तत् पूर्वे यदस्कन्नं तदुत्तरम् ।

बहुनि यञ्चरूपाणि नानाकर्मफलानि च ॥ ५०॥

( बहबूच ब्राह्मणमें सोलह प्रकारके अग्निहोत्र बताये गये हैं ) होताको किया हुआ जो इवन वायुदेवताके उद्देश्यसे होता है, वह स्कन्नसंज्ञक होम प्रथम है और उससे मिन्न जो स्कन्नसज्ञक होम है। वह अन्तिम या सबसे उत्कृष्ट है। इसी प्रकार रौद्र आदि बहुतसे यह हैं, जो नाना प्रकारके कर्मफल देनेवाले हैं ॥ ५० ॥

नानि -यः सम्प्रजानाति शाननिश्चयनिश्चितः । द्विजातिः श्रद्धयोपेतः स यष्ट्रं पुरुषोऽर्हति ॥ ५१ ॥

उन घोडश प्रकारके अग्निहोत्रोंको जो जानता है, वही यज्ञ-सम्बन्धी निश्चयात्मक ज्ञानसे सम्पन्न है। ऐसा हानी

एवं अदाल दिन ही यन करनेका अधिकारी है।। ५१॥ स्तेनो वा यदि वा पापो यदि वा पापकृत्तमः। यष्ट्रमिच्छति यशं यः साधुमेव वदन्ति तम्॥ ५२॥

यदि कोई चोर हो। पापी हो अथवा पापाचारियोमें भी सबसे महान् हो तो भी जो यह करना चाहता है। उसे मधी **छोग 'साधु' ही कहते हैं ॥ ५२॥** 

भ्रपयस्तं प्रशंसन्ति साधु चैतदसंशयम्। सर्वधा सर्वदा वर्णेर्यप्रव्यमिति निर्णयः॥ ५३॥

अपि भी उसकी प्रशंसा करते हैं । यह यज्ञकर्म श्रेष्ठ है। इसमे कोई संदेह नहीं है; अतः सभी वर्णके लोगोंको सदा सव प्रकारसे यह करना चाहिये, यही शास्त्रोंका निर्णय है। न हि यञ्चमं किश्चित् त्रिपु लोकेपु विद्यते। तस्मादः यप्रव्यमित्याद्वः पुरुपेणानस्यता । श्रद्धापवित्रमाशित्य यथाशक्ति यथेच्छया ॥ ५४ ॥

तीनों छोकोंमें यत्रके समान कुछ भी नहीं है। इसलिय मनुष्यको दोषदृष्टिका परित्याग करके शास्त्रीय विधिका आश्रय ले अपनी शक्ति और इच्छाके अनुसार उत्तम धदापूर्वक यजका अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा मनीपी पुरुपींका कथन है || ५४ ||

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि वर्णाश्रमधर्मकथने षष्टितमोऽप्यायः ॥ ६० ॥ इसप्रकार श्रीमहाभारत ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें वर्णाग्रमधर्मका वर्णमदिपयक साठवीं अध्याप पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## एकषष्टितमोऽध्यायः

आश्रमधर्मका वणन

भीष्म उवाच

आश्रमाणां महाबाहो श्रृणु सत्यवराकम । चतुर्णामपि नामानि कर्माणि च युधिष्ठिर ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-सल्यपराकमी महाबाह युधिष्ठिर! अब तुम चारों आश्रमोंके नाम और कर्म सुनो ॥ १ ॥ वानप्रस्थं भैक्ष्यचर्यं गार्हस्थ्यं च महाश्रमम् ।

ब्राह्मणैर्वतम् ॥ २ ॥ ब्रह्मचर्याथमं , प्राहुश्चतुर्धे ब्रह्मचर्यः महान् आश्रम गार्हस्थ्यः वानप्रस्य और भैक्ष्यचर्य ( संन्यास )—ये चार आश्रम हैं। चौथे आश्रम संन्यासका अवलम्बन केवल ब्राह्मणीने किया है ॥ २ ॥

जदाधारणसंस्कारं द्विजातित्वमवाप्य च। आधानादीनि कर्माणि प्राप्य वेदमधीत्य च ॥ ३ ॥ सदारो वाष्यदारो वा आत्मवानः संयतेन्द्रियः। वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत् कृतकृत्यो गृहाश्रमात् ॥ ४ ॥

( ब्रह्मचर्य-आश्रममे ) चूड्गकरणसस्कार और उपनयन-के अनन्तर द्विजत्वको प्राप्त हो वेदाध्ययन पूर्ण करके (समा-वर्तनके पश्चात् विवाह् करे, फिर ) गाईस्य्य आश्रममे अन्नि-होत्र आदि कर्म सम्पन्न करके इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए मनस्री पुरुष स्त्रीको साथ लेकर अथवा विना स्त्रीके ही गृहस्याश्रमसे कृतकृत्य हो वानप्रस्थाश्रममे प्रवेश करे ॥३-४॥ तत्रारण्यकशास्त्राणि समधीत्य स धर्मवित्।

कर्ष्यरेताः प्रवजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम् ॥ ५ ॥

वहाँ धर्मन पुरुष आरण्यकशास्त्रीका अन्ययन करके वानप्रस्थ धर्मका पालन करे । तत्पश्चात् बहाचर्यं पालनपूर्वक उस आअमरे निकल जाय और विभिपूर्वक सन्याम ग्रहण कर छ । इस प्रकार संन्यास छेनेवाळा पुरुष अविनाशी अधामाय को प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥

एतान्येच निमित्तानि मुनीनामूर्घरेतसाम्। कर्तन्यानीह विप्रेण राजन्नादौँ विपश्चिना ॥ ६॥

राजन् ! विद्वान् ब्राह्मणको ऊध्वरेता मुनियोद्धारा सबंप्रथम आन्य आचरणमें लाये हुए इन्हीं साधनीका लेना चाहिये॥ ६॥

ब्राह्मणस्य विशामपेन । चरितव्रह्मचर्यस्य भैक्षचर्यासधीकारः प्रशस्त इह मोक्षिण ॥ ७॥ प्रजानाथ । जिसने ब्रह्मचर्यका पालन विया है, उन

ब्रह्मचारी ब्राह्मणके मनमें यदि मोक्षकी अभिलास नाग उटे तो उसे ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही सन्यान ग्रहण रगनेरा उनम

अधिकार प्राप्त हो जाता है ॥ ७ ॥ स्याक्षिराद्यीरनिकेतनः।

यथोपरुन्धजीवी स्यान्मुनिर्दान्तो जिनेन्द्रियः॥ ८॥ संन्यासीको चाहिये कि वह मन और इन्द्रियों ने एयमन

रखते हुए सुनिवृत्तिते रहे । किसी वन्तुकी कामना न के ।

अपने लिये मट या कुटी न यनवावे । निरन्तर धूमवा रहे और जहाँ सुर्यास्त हो वहीं ठहर जाय । प्रारव्यवशाचो कुछ मिल जायः उत्तरि जीवन-निर्वाह करे ॥ ८ ॥ निराहीःस्यात् सर्वसमो निर्भोगो निर्विकारवान्। विष्ठः श्लेमाश्रमं प्राप्तो गच्छत्यक्षरसात्मताम् ॥ ९ ॥

आशा-तृष्णाका सर्वया त्याग करके सबके प्रति समान माय रक्खे! मोगोंचे दूर रहे और हृद्यमें किसी प्रकारका विज्ञार न आने दें। इन्हीं सब समोंके कारण इस आश्रमको ।श्रेमाश्रम' (कल्याणप्राप्तिका स्थान) कहते हैं। इस आश्रममें आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्मके साथ एकता प्राप्त कर लेता है।। ९।।

> अधीत्य वेदान् फ़तसर्वकृत्यः संतानमुत्पाच् सुकानि भुक्त्वा । समाहितः प्रचरेष् दुख्यरं यो गार्हस्थ्यधर्मे मुनिधर्मजुष्टम् ॥ १०॥

अन ग्रह्माअमके घर्म मुनो — जो वेदोंका अध्ययन पूर्ण करके समत वेदोक्त धुम कर्मोंका अनुष्ठान करनेके पश्चात् अपनी विवाहिता पत्नीके गर्भते सतान उत्पन्न कर उस आश्रमके न्यायोचित मोगोंको मोगता और एकाप्रचित्त हो मुनिजनीचित धर्मते युक्त दुष्कर गार्हस्यधर्मका पाठन करता है। वह उत्तम है।। १०॥

> खदारतुष्टस्त्रृतुकालगामी नियोगसेवी न शठो न जिह्यः। मिताशनो देवरतः इतहः

सत्यो मुदुश्चानुशंसः क्षमावान् ॥११॥
ग्रहसको चाहिये कि बहु अपनी ही स्त्रीमें अनुराग रखते
हुए स्वद्व रहे । श्रुतुकालमें ही पत्नीके साथ समागम करे ।
धार्लोको आशका पालन करता रहे । धठता और कुटिस्ताके बूर रहे। परिमित आहार श्रहण करे । वेदताओंको
आरापनामें तसर रहे । उपकार करनेवालोंके प्रति कृतशवा
प्रकट करे । स्वयं श्रोले । स्वकं प्रति मुदुमान रक्ते । किसीके
प्रति कृत न वने और सदा क्षमाभाव रक्ते ॥११॥

दान्तो विधेयो इच्यक्तव्येऽप्रमत्तो ह्यन्नस्य दाता सत्ततं द्विजेभ्यः । अमत्सरी सर्वेष्ठिङ्गयदाता

ļ

वैतानिस्त्यक्ष ग्रहास्त्रमी स्यात्॥ १२॥
ग्रहसाश्रमी पुरुष इन्द्रियाँका स्थम करे, गुरुवनी एवं
भाकोंकी आजा माने, देवताओं और पितरीकी तृप्तिके क्रिये
हम्य और कव्य समिति करनेमें कभी भूकत होने दे, ब्राह्मणीको निरन्तर अन्यदान करे, ईप्याँ-द्रेषि दूर रहे, अन्य
यव आश्रमीको मोजन देकर उनका पाकन-पोषण करता रहे
और यदा यत्र-यागादिमें लगा रहे॥ १२॥

अथात्र नारायणगीतमाहु-र्महपयस्तातः महाजुआवाः। महार्थमत्यन्ततपःश्युकः ततुच्यमानं हि मया नियोधः॥ १३॥

तात ! इस विषयमें महानुमान महर्षिगण नारायण-गीतका उल्लेख किया करते हैं जो महान् अपेरी युक्त और अत्यन्त तपस्यादारा प्रेरित होकर कहा गया है। मैं उसका वर्णन करता हूँ: तुम युनी ।। १३ ॥

सत्याजैवं वातिथिपूजनं च धर्मस्तथार्थश्च रतिः खदारैः। निषेवितव्यानि सखानि लोके

वितव्यानि सुजानि लाक द्यासिन् परे चैव मतं ममैतत्॥ १४॥

'ग्रह्स पुरुष इस लोकमें सत्य, 'सरलता, अतिथिसकार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नीके प्रति अनुराग तथा सुखका सेवन करें। ऐसा होनेपर ही उसे परलोकमें भी सुख प्राप्त होते हैं, यह मेरा मत हैं' ॥ १४॥

भरणं पुत्रदाराणां वेदानां धारणं तथा। वसतामाश्रमं श्रेष्टं वदन्ति परमर्पयः॥१५॥

श्रेष्ठ आश्रम गाईंस्थ्यमें निवास करनेवाले दिजोंके लिये महर्षिगण यह कर्तव्य बताते हैं कि वह जी और पुत्रोंका भरण-योपण तथा वेदशास्त्रोंका स्वाच्याय करे ॥१५॥

पवं हि यो प्राह्मणो यक्षत्रीलो गार्हस्थ्यमध्यावसते यथावत् । गृहस्थवृत्ति प्रविद्योध्य सम्यक् सर्वो विद्याह्यं फलमान्त्रते सः॥१६॥

जो ब्राह्मण इस प्रकार खमावतः यश्वरायण हो। ग्रह्स-धर्मका यथावत् रूपसे पालन करता है। वह ग्रह्स-वृत्तिका अच्छी तरह शोधन करके स्वर्गलोकमे विद्युद्ध फलका मागी होता है।। १६॥

तस्य देहपरित्यागादिष्टाः कामाक्षया मताः। आनन्त्यायोपतिष्ठन्ति सर्वतोऽक्षिशिरोमुखाः॥ १७॥

उस ग्रहस्थको देह-त्यागके पश्चात् उसके अभीष्ट मनोरय अक्षयरूपमे प्राप्त होते हैं। वे उस पुरुषका संकल्प जानकर इस प्रकार अनन्तकालतकके लिये उसकी सेवामें उपस्थित हो जाते हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और मुख सभी दिशाओं-की ओर हों।। १७॥

सरन्नेको जपन्नेकः सर्वानेको युधिष्ठिर। एकसिन्नेच चाचार्ये ग्रुश्र्र्षुर्फलपद्भवान्॥१८॥

युधिष्ठर ! ब्रह्मचारीको चाहिये कि चह अकेळा ही वेदमन्त्रोंका चिन्तन और अमीष्ट मन्त्रोंका जप करते हुए सारे कार्य सम्यन्त करे। अपने शरीरमें मैळ और जीचड़ लगी हो तो भी वह सेवाके लिये उद्यत हो एकमात्र आचार्यकी ही परिचयोंमें संलग्न रहे ॥ १८॥

ब्रह्मचारी वती नित्यं नित्यं दीक्षापरो वशी। परिचार्य तथा वेदं कृत्यं कुर्वन् चसेत् सदा॥ १९॥

ब्रह्मचारी नित्य निरन्तर मन और इन्द्रियोंको ब्रह्मों रखते हुए वत एवं दीक्षाके पाळनमें तत्पर रहे। वेदोंका स्वाच्याय करते हुए सदा कर्तव्य कमोंके पाळनपूर्वक गुड़ एडमें निवास करें।। १९॥ शुश्रूषां सततं कुर्वन् गुरोः सम्प्रणमेत च। पर्कर्मसु निवृत्तस्य न प्रवृत्तस्य सर्वशः॥२०॥

निरन्तर गुरुकी ऐवार्से चैन्यन रहकर उन्हें प्रणाम करे। जीवन-निर्वाहके उद्देश्यधे किये जानेवाले यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह—इन छः कर्मोंसे अलग रहे और किसी भी असत् कर्मों वह कमी प्रवृत्त न हो ॥ २०॥ न चरत्यधिकारेण सेवेत हिपतो न च। एपोऽऽधमपदस्तात ब्रह्मसारिण इच्यते॥ २१॥

अपने अधिकारका प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे। द्वेष रखनेवालींका सङ्ग न करे। वस युधिष्ठिर ! ब्रह्मचारीके लिये यही आश्रम-धर्म अमीष्ट है || २१ ||

इति श्रीमहाभारते शाम्त्रिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि चतुराश्रमधर्मेकथने एकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वेमें चार्चे आश्रमीके घर्मोका वर्णनविषयक प्रकारव्या अधाय पूरा हुआ ॥६१॥

# द्विषष्टितमोऽध्यायः

### ब्राह्मणधर्म और कर्तव्यपालनका महत्त्व

युधिष्ठिर उवाच

शिवान् सुखान् महोदकीनहिसाल्लो कसम्मतान् । ब्रुहि धर्मान् सुखोपायान् महिधानां सुखावहान्॥ १ ॥

#### भीष्म उवाच

ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाथमा विहिताः प्रभो । वर्णास्तान् नानुवर्तन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—प्रमी ! मरतवंशावतंत युभिष्ठर ! चारों आश्रम श्राह्मणेंके लिये ही विहित हैं । अन्य तीनो वर्णोंके लोग उन सभी आश्रमींका अनुसरण नहीं करते हैं ॥ र ॥

त समा आव्रमांचा जाउँदर ग्रहाकर देश र उक्तानि कर्माणि बहुनि राजन् व्यर्थाणि राजन्यपरायणानि । नेमानि दधन्तिविधी स्मृतानि

क्षात्रे हि सर्वे विहितं यथावत् ॥ १ ॥ राजत् । क्षत्रियके छिये शाख्में बहुत्तसे ऐसे स्वर्गसाधक कर्म बताये गये हैं। जो हिंसाप्रधान हैं। जैसे युद्ध । परंतु ये कर्म बाह्मणके छिये आदर्श नहीं हो सकते। क्योंकि क्षत्रियके छिये समी प्रकारके कर्मोंका यथोचित विधान है ॥ ३ ॥

क्षात्राणि वैश्यानि च खेवमानः शौद्राणि कर्माणि च बाह्यणः सन्। अस्मिद्धोके निन्दितो मन्दचेताः

पर च लोके निरयं प्रयाति ॥ ४ ॥ जो ब्राह्मण होकर क्षत्रियः वैदय और शहूँ कि कमाँका सेवन करता है। वह मन्ददुद्धि पुरुष इस लोकमे निन्दित और परलोक्तम नरकगामी होता है ॥ ४ ॥

परकोक्त नरकगामी होता है ॥ ४ ॥ या संज्ञा विहिता कोके दासे द्यान चुके परते । विकर्मिण स्थिते विषे सेव संज्ञा च पाण्डव ॥ ५ ॥ पाण्डनन्दन ! कोकमें दासः कुक्ते मेडिये तथा अन्य पद्यक्षींके लिये जो निन्दास्त्वक संज्ञा दी गयी है। अपने वर्णधर्मके विपरीत कर्ममें लगे हुए ब्राह्मणके लिये भी वही धंजा दी जाती है ॥ ५ ॥ अर कर्ममसम्बद्धमार सामग्रीप स्वास्त्रीत ।

पद्कर्मसम्बद्धतस्य आग्रमेषु चतुर्जीपः। सर्वेधर्मोपपनस्य संवृतस्य इतात्मनः॥६॥ ब्राह्मणस्य विशुद्धस्य तपस्यभिरतस्य च। निरादिगो वदान्यस्य छोनाः द्यक्षरसम्मताः॥७॥

जो ब्राह्मण यह करना-कराना, विद्या पढना-पढ़ाना तथा दान केना और देना—हन छः कर्मोर्ने ही महत्त होता है। चारों आश्रमीमें खित हो उनके उम्पूर्ण धर्मोंका पाठन करता है। धर्मनय कवचले खुराहित होता है और मनको धर्मों कैपे बढ़ता है। जिसके मनमें कोई कामना नहीं होती, जो धाहर-मीतरले खुद्ध, तुपस्थागरायण और उदार होता है। उसे अधिनाधी खोक मास होते हैं। दिन्छ।।

यो यसिन् कुरुते कर्म याहरां थेन यत्र च । ताहरां ताहरोनेव स गुणं प्रतिपद्यते॥ ८॥

जो पुरुष जिस अवस्थामें जिस देश अथवा कालमें जिस उद्देश्यसे जैसा कमें करता है। वह ( उसी अवसामें बैसे ही देश अथवा कालमें ) वैसे भावसे उस कर्मका वैसा ही क्ष्म पाता है ॥ ८ ॥

बुद्धया क्रविवणिक्त्वेन जीवसंजीवनेन च । वेतुमहीस राजेन्द्र साध्यायगणितं महत्॥ ९॥

राजेन्द्र ! वैदयकी व्याज छेनेवाली हृति, खेती और वाणिच्यके समान तथा छत्रियके प्रजापाळनरूप कमेंके समान ब्राह्मणोंके छिये वेदाम्यासरूपी कमें ही महान् है-ऐसा तुम्हें

समझना चाहिये ॥ ९ ॥

कालसंबोदितो लोकः कालपर्यायनिश्चितः। उत्तमाधममध्यानि कर्माणि कुरतेऽवशः॥१०॥ कालके उलट-फेरले प्रभावित तया खमावते प्रेरत हुःश

कालके उल्डर्भरस प्रमावित तथा स्वार्थ काम कर्म सतुर्य विवशःसा होकर उत्तम) मध्यम और अभग कर्म करता है ॥ १० ॥

करता है।। है।। अन्तवन्ति प्रधानानि पुरा श्रेयस्कराणि च। स्वकर्मनिरतो छोके हाक्षरः सर्वतोयुकः॥११॥ पहलेके जो कल्पाणकारी और अमङ्गकनारी ग्रमाग्रम हमं हैं, वे ही प्रधान होकर इंच जारीरका निर्माण करते हैं। जायतमें अपने वर्णाश्रमीचित कर्मके पालनमें तत्पर रहनेवाला एव वारीरके साथ ही उनका मी अन्त हो जाता है। परतु पुरुष तो हर अवस्थामें सर्वन्थापी और अविनाशी ही है ॥११॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुद्रासमपर्वणि वर्णाश्रमधर्मकेषने द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवमन्त्रिशासनपर्वमें वर्णाश्रमधर्मका वर्णनविषयक वासटवाँ अध्याय पूरा हुआ।। ६२॥

### त्रिषष्टित्मोऽच्यायः

### वर्णाश्रमधर्मका वर्णन तथा राजधर्मकी श्रेष्टता

भीष्म उद्याच स्याकर्षणं दाञ्जनिवर्द्दणं च कृषिर्वणिष्या पशुपालनं च । शुश्रुषणं चापि तथार्थदेतो-रकार्यमेतत् परमं द्विजस्य ॥

रकार्यमेतत् परमं द्विजस्य ॥ १ ॥
भीष्यजी कहते हैं - यजन् । षत्यको डोरी खीचनाः
गत्रुओंको उखाद फॅक्नाः खेतीः व्यापार और पद्यपालन करना
अथवा घनके उद्देशये दूषरोंकी वेचा करना-ने ब्राह्मणके
जिये अत्यन्त निषद कमं हैं ॥ १ ॥

सेन्यं तु ब्रह्म पट्कर्म गृहस्थेन मनीविणा । इतकृत्यस्य चारण्ये वासो विष्रस्य शस्यते ॥ २ ॥

मनीयी ब्राह्मण यदि यहस्य हो तो उसके किये वेदोंका कम्यासकीर बनन-पानन जादि छः हमें ही सेवन करने योग्य हैं। यहस्य-आश्रमका उद्देश्य पूर्ण कर हेनेपर ब्राह्मणके किये (बान-प्रस्ती होकर) हनमें निवास करना उत्तम माना गया है ॥२॥ राजमेर्प्य हाविधनं जीवनं च झणिक्पया। कीटिल्यं कीलटेयं च कुसीन्दं च विवर्जवेद् ॥ ३॥

ग्रहस्य ब्राह्मण राजाकी दासता/खेतीके द्वारा धनका उपार्जन/ ध्यापारसे जीवन-निर्वाह/ कुटिळता/ ध्यामचारिणी क्रियोंके साय ध्यमिचारकर्म तया सदस्त्रीरी छोड दे ॥ ३॥

शहो राजन् भवति व्रत्तवन्धु-र्दुश्चारिजो यद्य धर्माद्वेपतः। वृष्कीपतिः पिद्युनो नर्तनस्य राजप्रेष्यो यक्ष भवेद् विकर्मा ॥ ४ ॥

राजन् । जो ब्राह्मण दुञ्चित्तं व सर्वहीन, ध्रद्रवातीय कुळ्या क्षीरे सन्त्रन्य रखनेवाळा खाळखोरः जाचनेवाळा, राजवेवक तथा दूसरे-तूसरे विपरीत कर्म करनेवाळा होता है। वह ब्राह्मणव्यत्रे गिरकर ध्रुट हो जाता है।। ४॥

जपन् वेदानजुर्वश्चापि राजन् समः राजदीसवज्ञापि भोज्यः। एते सर्वे राजसमा भवन्ति

राजन्मेतान् चर्जयेष् देवकृत्ये॥ ५॥ नरेक्वर । उपर्युक्त दुर्गुणीते युक्त ब्राह्मणवेदीका साधायां करता हो वा न करता हो। खहाँके ही समान है। उसे दासकी माँति विकेते वाहर मोजन कराना चाहिये। ये राजनेवक आदि समी अवन ब्राह्मण खहाँके ही हुस्य हैं। राजन । देवकार्यमें इनका परित्यार कर देना चाहिये॥ ५॥

निर्मर्थादे चाशुची क्र्यवृत्ती दिसात्मके त्यक्तधर्मसवृत्ते।

मह सह ६-००११। वृह्

हव्यं कव्यं यानि चान्यानि राजन्

देयान्यदेयानि भवन्ति चास्मै ॥ ६ ॥ राजन् ! जो ब्राह्मण मर्थादाहृत्यः, व्यवित्रः, कृर स्वमाववाळा, हिंसापरायण तथा अपने धर्म और सदाचारका परित्याग करने-बाळ है, उसे हन्य-कन्य तथा दूसरे दान देना न देनेके ही वरावर है ॥ ६ ॥

तस्माद् धर्मो विहितो ब्राह्मणस्य दमः शौचमार्जयं चापि राजन् । तथा विष्रस्माश्रमाः सर्वे एव

पुरा राजन झाहाणा वे निस्तृष्टाः॥ ७ ॥ अतः नरेस्वर! बाहाणके लिये इन्द्रियसयम् वाहर-मीतरकी शुद्धिऔर सरलताके साथ-साथ धर्माचरणका ही विधान है। राजन्। सभी आक्षम बाहाणीके लिये ही है क्योंकि सबसे पहले बाहाणीकी ही स्रष्टि हुई है॥ ७॥

> यःस्याद् दान्तः सोमप्रधार्यशीलः सामुक्रोद्यः सर्वसहो निराशीः । ऋजुर्यदुर्ज्दशंसः क्षमावान्

स पे विभो नेतरा पापकर्मा ॥ ८ ॥ को सन और इन्द्रियोंको धयममें रखनेवाळा, छोमयाग करके छोमरब पीनेवाळा, धराजारी, दयाळ, सव कुछ षहन करनेवाळा, निष्काम, धरळ, मुद्दु, मूरतारहित और बसाशीळ हो, वही ब्राह्मण कहळाने योग्य है। उससे मित्र जो पापाचारी हैं, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिये ॥ ८॥

श्रद्धं वैश्यं राजपुत्रं च राज-छँ । काः सर्वे संश्रिता धर्मकामाः । तस्माद् वर्णाञ्जान्तिधर्मेण्यसकान्

मत्वा विष्णुनेंच्छति पाण्डुपुत्र ॥ ९ ॥ राजन् ! पाण्डुनद्रन । धर्मगालनकी इच्छा रखनेवाले धर्मा छोगः उद्यायताके छिये छाउ । दैश्य तथा खांवयकी शरण हैते हैं । अतः जो वर्ण शान्तिषर्म (मोध-साधन) में अवसर्थ माने पाये हैं उजनकी मगवान् विष्णु शान्तिपरकथर्मका उपदेश करना नहीं चाहते ॥ ९ ॥

छोके चेदं सर्वछोकस्य न स्या-श्चातुर्वण्यं चेदवादाश्च न स्युः। सर्वाश्चेत्रणः सर्वछोकक्रियाध्य

सदाः धर्वे बाध्यमस्था न ने स्युः॥ १०॥ यदि भगवात् विष्णु यथायोग्य विघान न करें तो छोकमें बो हव होगोंको यह सुख आदि छएडव्य है। वह न रह जाय चारों वर्ण तथा वेदोंके सिद्धान्त टिक न सके। सम्पूर्ण यद्य तथा ममस्त लोककी कियाएँ वंद हो जायँ तथा आश्रमोंमें रहनेवाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जायँ ॥ १०॥ यश्च त्रयाणां चर्णानामिच्छेद्शश्चमसेवनम् । चातुराश्चम्यदधांश्च धर्मास्ताञ्च्युणु पाण्डव ॥ ११॥

पाण्डुनन्दन ! जोराजाअपने राज्यमे तीनों वर्णी (ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य) के द्वारा शालोक्त रूपसे आश्रमधर्मका सेवन कराना चाहता होः उसके लिये जानने योग्य जो चारो आश्रमोंके लिये उपयोगी धर्म हैं: उनका वर्णन करता हूँ: सुनो ॥ ११ ॥ ग्रुश्च्याकृतकार्यस्य कृतस्तानकर्मणः । अभ्यतुक्षातराजस्य शृद्धस्य जगतीपते ॥ १२ ॥ अल्पान्तरगतस्यापि दश्धमगतस्य चा । आश्रमा विहिताः सर्वे वर्जयत्या निराशिषम्॥ १३ ॥ पृथ्वीनाय । जो शृद्ध तीनों वर्णोकी सेवा करके कृतार्थ

हुं सार्या है। जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच औरसदा-चारकी दृष्टित जिसमें अन्य त्रैवणिकोंकी अपेक्षा बहुत कम अन्तर रह गया है अथवा जो मनुप्रोक्त दस घमोंके पालनमें सत्पर रहा है अ, वह शृद्ध यदि राजाकी अनुमति प्राप्त कर ले तो उसके लिये संन्यासको छोडकर शेष सभी आश्रम विहित हैं॥

मेक्यचर्या ततः प्राहुस्तस्य तद्धभंचारिणः। तथा वैदयस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि॥ १४॥ राजेन्द्र ! पूर्वोक्त धर्मोका आचरण करनेवाले शुद्रके लिये

त्या वैश्य और क्षत्रियके लिये मी, मिक्षा माँगकर निर्वाहर् करनेका

विघान है ॥ १४ ॥

कृतकृत्यो वयोऽतीतो राह्यः कृतपरिश्रमः। वैश्यो गच्छेद्वुद्वातो नृपेणाश्रमसंश्रयम्॥१५॥

अपने वर्णधर्मका परिश्रमपूर्वक पालन करके कुतकृत्य हुआ वैश्य अधिक अवस्था व्यतीत हो जानेपर राजाकी आश छेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमोंका ग्रहण करे ॥ १५॥ वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चानघ। संतानादीनि कर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ १६॥ पालयित्वा प्रजाः सर्वी धर्मेण वदतां वर । राजस्याश्वमेधादीनः मखानन्यांस्तथैव च ॥ १७॥ आनयित्वा यथापाठं विषेक्यो दत्तदक्षिणः। संग्रामे विजयं प्राप्य तथाल्पं यदि वा बहु ॥ १८ ॥ स्थापयित्वा प्रजापालं पुत्रं राज्ये च पाण्डच । अन्यगोत्रं प्रशस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियपैभ ॥ १९ ॥ अर्चियित्वा वितृन् सम्यक् वितृयक्षेर्यथाविधि । देवान् यहैर्ऋषीन् वेदैरर्जेयित्वा तु यत्नतः ॥ २०॥ अन्तकाले च सम्प्राते य इच्छेदाश्रमान्तरम्। सोऽनुपृर्व्याश्रमान् राजन् गत्वा सिद्धिमवाप्नुयात् २१ निष्पाप नरेश ! राजाको चाहिये कि पहले धर्मांचरण-

\* धृति, क्षमा, मनका निम्नह, चोरीका त्याग,वाहर-पीतरकी पवित्रता, इन्द्रियांका निम्नह, साल्विक दृद्धि, साल्विक ज्ञान सत्यमापण और स्रोधका अमाब-ये दस धर्मके छक्षण हैं।

पूर्वक वेदों तथा राजशास्त्रोंका अध्ययन करे। फिर सदानोत्पादन आदि कर्म करके यजमे सोमरसका सेवन करे। समस्य प्रजाजोंना धर्मके अनुसार पालन करके राजस्य, अञ्चमेध तथा दूचरे-दूचरे यज्ञोंका अनुष्ठान करे। शालोंकी आजाके अनुसार हम सामग्री एकत्र करके ग्राझणोंको दक्षिण है। सग्राममे अल्य पामहार्ग विजय पाकर राज्यपर प्रजाकी रक्षाके क्रिये अपने पुत्रको सानित कर दे। पुत्र न हो तो दूसरे गोत्रके किसी श्रेष्ठ धत्रिय-राज्यसिंहास्त्रमार अभिषिक्त कर दे। वक्ताजोंमें श्रेष्ठ धत्रिय-शिरोमणि पाण्डुनन्दन ! मितृयजोंद्वारा विधिपूर्वक पितर्रोंका, देवयजोंद्वारा देवताजोंका तथा वेदोंके साध्यायद्वारा मृपियोंना यज्ञपूर्वेक भलीमांति पूजन करके अन्तकाल आग्रेप कोशिय दूसरे आश्रमोंको ग्रहण करनेकी इन्ला करता है। यह कमनः आश्रमोंको अपनाकर परम विद्विको प्राप्त होता है।। १६-२१॥ राज्निविंद्वेन राजेन्ड मेक्सचर्या न सेक्या।

अपेतगृहधर्मोऽपि चरेजीवितकास्यया ॥ २२॥
गृहस्य-धर्मोका त्याग कर देनेगर भी क्षत्रियको ऋपि
माचरे वैदान्तश्रवण आदि संन्यातधर्मका पाळन करते हुए जीवन-रक्षाके लिये ही भिक्षाका आश्रय लेना चाहिये, वेवा करानेके लिये
नहीं ॥ २२॥

च चैतन्नष्टिकं कर्म त्रयाणां भूरिदक्षिण। चतुर्णा राजधार्द्वेळ प्राहुराश्रमवासिनाम्॥२३॥

पर्याप्त दक्षिणा देनेबाले राजसिंह ! यह मैदरावर्या धाउँप आदि तीन वर्णोंके लिये निख्य या अनिवार्य कर्म नहीं है। चारों आश्रमवासियोंका कर्म उनके लिये ऐन्छिक ही बताया गया है ॥ २३ ॥

वाह्ययत्तं क्षत्रियमानवानां लोकश्रेष्टं धर्ममासेवमानः। सर्वे धर्माः सोपधर्माखयाणां राष्ट्रो धर्मादिति वेदाच्छुणोमि ॥ २४॥

राजन् । राजधर्म बाहुबलके अधीन होता है। वह सिवयते लिये जातात्का श्रेष्ठतम धर्म है। उसका सेवन करनेवाले धिवय मानवमात्रकी रक्षा करते हैं। अतः तीनों वणीके उपधर्में। सिहत जो अन्यान्य समस्त धर्म है। वे राजधर्में ही सुरिधत रह सकते हैं। यह मैंने वेदशालसे सुना है॥ २४॥

यथा राजन् हस्तिपदे पदानि संस्रीयन्ते सर्वसत्त्वोद्भवानि । एवं धर्मान् राजधर्मेषु सर्वान्

एव धमान राजधनु निवोध ॥ २५॥ सर्वोवस्थान सम्प्रळीनान निवोध ॥ २५॥ नरेस्वर ! जैवे हायीके पदिबह्नमे वमी प्राणियोके वर्दावह विजीन हो जति हैं। उसी प्रकार सब धमाको सभी अवस्थाओं में राजधनक भीतर ही समाविष्ट हुआ समहो ॥ २५॥

अल्पाभ्रयानस्पर्फलान् वद्दित धर्मानन्यान् धर्मविदो मतुप्याः ।

महाश्रयं यहुकल्याणरूपं सात्रं धर्मे नेतरं प्राहुरायीः ॥ २६॥

धर्मके जाता आर्थ प्रवर्षोंका कथन है कि अन्य समस्त धर्मीका आश्रय तो अस्प है ही, फल भी अस्प ही है। परंत क्षात्रधर्मका आश्रय भी महान् है और उसके फल भी बहुसंख्यक एवं परमकस्याणरूप हैं,अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है।

धर्मा राजधर्मप्रधानाः सर्वे वर्णाः पाल्यमाना भवन्ति । सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजं-स्त्यागं धर्म चाहुरप्रवं पुराणम् ॥ २७ ॥

सभी धर्मोंमें राजधर्म ही प्रधान है। क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णोंका पालन होता है। राजद ! राजधर्मोंमें सभी प्रकारके त्यागका समावेश है और ऋषिगण त्यागको सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म वताते हैं ॥ २७ ॥

मज्जेत त्रयी दण्डनीतौ हतायां सर्वे धर्माः प्रक्षयेयुर्विदुद्धाः। सर्वे धर्माश्चाश्रमाणां हताः स्युः क्षात्रे त्यके राजधर्मे पुराणे ॥ २८॥ यदि दण्डनीति नष्ट हो जाय तो सीनी चेद रसावलको चले जायँ और वेदोंके नष्ट होनेसे समाजमे प्रचलित हुए सारे

धर्मोंका नाश हो जाय। पुरातन राजधर्म जिसे झात्रधर्म भी कहते हैं। यदि छप्त तो जाय तो आश्रमीके सम्पूर्ण धर्मीका

ही छोप हो जायगा ॥ २८ ॥

सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेषु चोकाः।

सर्वा विद्या राजधर्मेषु युकाः

सर्वे लोका राजधर्मे प्रविद्याः ॥ २९ ॥ राजाके घमोंमे सारे त्यागोंका दर्शन होता है। राजधमोंमें सारी दीक्षाओंका प्रतिपादन हो जाता है, राजधर्ममे सम्पूर्ण विद्याओंका संयोग सुलम है तथा राजधर्ममें सम्पर्ण लोकीका समावेश हो जाता है-॥ २९॥

यथा जीवाः प्राकृतैर्वेष्यमाना -धर्मश्रुतानामुपपीडनाय धर्मा राजधर्मेवियकाः संचिन्दन्तो नाद्वियन्ते खधर्मम् ॥ ३०॥

व्याध आदि नीच प्रकृतिके मनुष्योद्वारा मारे जाते हुए पशु-पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातकके धर्मका विनाश करनेवाळे होते हैं। उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म-से रहित हो जायँ तो धर्मका अनुसंधान करते हुए भी वे चोर-डाकुओंके उत्पातने स्वधर्मके प्रति आदरका भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार जगत्की हानिमें कारण बन जाते हैं ( अतः राजधर्म खबसे श्रेष्ठ है ) ॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानशासनपर्वणि वर्णाश्रमधर्मकथने त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत व्यक्तिपर्वके अन्तर्गत राजवमीनुजासनपर्वमें वर्णाश्रमचर्मका वर्णनिविषयक तिरसठवाँ अच्याय पूरा हुआ॥६२॥

### चतःषष्टितमोऽध्यायः

राजधर्मकी श्रेष्ठताका वर्णन और इस विषयमें इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्धाताका संवाद

वैशम्पायन उवाच चातुराथम्बधर्माश्च यतिधर्माश्च पाण्डव। लोकवेदोत्तराश्चेव सात्रधर्मे समाहिताः॥१॥

. /

!

d

1

भीष्मजी कहते है-पाण्डुनन्दन । चारों आश्रमींके धर्म, यतिधर्म तथा लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट धर्म समी धात्रधर्ममें प्रतिष्ठित हैं ॥ १॥

सर्वाण्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम ।

निराशिषो जीवलोकाः क्षत्रधर्में ऽव्यवस्थिते ॥ २ ॥ भरतश्रेष्ठ ! ये सारे कर्म क्षात्रचर्मपर अवलम्बित हैं। यदि धात्रधर्म प्रतिष्ठित न हो तो जगत्के सभी जीव अपनी मनोवाञ्चित बस्तु पानेसे निराश हो जाय ॥ २ ॥

अप्रत्यक्षं वहुद्वारं धर्ममाश्रमवासिनाम् । प्ररूपयन्ति तङ्गावमागमैरेव

शाश्वतम्॥ ३॥ आश्रमवासियोंका सनातन धर्म अनेक द्वारवाला और अप्रत्यक्ष है। विद्वान् पुरुष शास्त्रीदारा ही उसके स्वरूपका निर्णय करते हैं ॥ ३ ॥

अपरे वचनैः पुण्यैर्वादिनो लोकनिस्ययम्। अनिश्चयका धर्माणामद्यान्ते परे हताः॥ ४॥

अतः दूसरे वक्तालोग जो धर्मके तस्त्रको नहीं जानते। वे सुन्दर युक्तियुक्त वचर्नोद्वारा लोगोंके विश्वासको नष्ट कर तन ने श्रोतागण प्रत्यक्ष उदाहरण न पाकर परलोक्तमें नष्ट-श्रव हो चाते हैं। ४।।

सुखभृयिष्ठमात्मसाक्षिकमञ्छलम् । सर्वछोकहितं धर्मे क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्॥ ५॥

जो घर्म प्रत्यक्ष है। अधिक सुखमय है आत्माके साक्षित्वसे युक्त है। छलरहित है तथा सर्वलोकहितकारी है। वह धर्म क्षत्रियोंमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५ ॥

धर्माभ्रमेऽध्यवसिनां - ज्ञाह्मणानां युधिष्ठिर । यया त्रयाणां वर्णानां संख्यातोपश्चतिः पुरा॥ ६ ॥

युचिष्ठिर ! जैसे तीनों वर्णोंके धर्मोंका पहले धनियधर्ममें अन्तर्भाव बताया गया है। उसी प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचारी। बानप्रस्य और यति—इन तीनों आश्रमोंमें स्थित ब्राह्मणोके धर्मोंका गार्रस्थ्याश्रममें समावेश होता है ॥ ६ ॥

राजधर्मेष्वनुमता लोकाः सुचरितैः सह। उदाहतं ते राजेन्द्र यथा विष्णुं महौजसम्॥ ७॥ सर्वभृतेभ्वरं देवं प्रभुं नारायणं पुरा। जन्मुः सुबहुशः शूप राजानो दण्डनीतये॥ ८॥

राजेन्द्र | उत्तम चरित्रों (धर्मों ) सहित सम्पूर्ण लोक राजधर्ममें अन्तर्भृत हैं। यह बात मै तुमसे कह चुका हूँ। किसी समय बहुतसे शूरबीर नरेश दण्डनीतिकी प्राप्तिके लिये सम्पूर्ण

भृतोंके स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी भगवान् नारायण देवकी शरणमें गये थे ॥ ७-८ ॥

पकैकमात्मनः कर्म तुलयित्वाऽऽश्रमं पुरा। राजानः पर्श्रुपासन्त दृष्टान्तवचने स्थिताः॥ ९॥

वे पूर्वकालमें आश्रमसम्बन्धी एक-एक कर्मकी दण्डनीतिके साथ तुलना करके संशयमे पड़ गये कि इनमें कौन श्रेष्ठ है? अतः सिद्धान्त जाननेके लिये उन राजाओंने मगवान्की उपासना की थी।। ९॥

साच्या देवा वसवश्चाश्विनौ च - रुद्राश्च विश्वे मरुतां गणाश्च । सृष्टाः पुरा ह्यादिदेवेन देवाः

क्षात्रे धर्मे वर्तयन्ते च सिद्धाः॥ १०॥ साध्यदेवःवसुराणः अश्विनीकुमारः रद्भगणः विश्वेदेवगण और मरुद्गण-ये देवता और सिद्धगण पूर्वकालमे आदिदेव भगवान् विन्मुके द्वारा रचे गये हैं, जो क्षात्रधर्ममे ही स्थित रहते हैं॥ अत्र ते वर्तियिष्यामि धर्ममर्थविनिश्चयम्। निर्मर्यादे वर्तमाने दानवैकार्णवे पुरा॥११॥

में इस विषयमें तात्विक अर्थका निश्चय करनेवाला एक धर्मभय इतिहास सुनाऊँगा । पहलेकी बात है। यह सारा जगत दानवताके समुद्रमें निमग्न होकर उच्छुद्धलहो चला था॥११॥ वभूव राजा राजेन्द्र मान्धाता नाम वीर्यवान्। पुरा वसुमतीपाली यहां चकी दिदक्षया॥ १२॥ **अनादिमध्यनिधनं** देवं नारायणं प्रभुम्।

राजेन्द्र ! उन्हीं दिनों मान्धाता नामसे प्रसिद्ध एक परा-कमी पृथ्वीपालक नरेश हुए थे। जिन्होंने आदिः मध्य और भन्तसे रहित भगवान् नारायणदेवका दर्शन पानेकी इच्छासे एक यसका अनुष्ठान किया ॥ १२३ ॥

स राजा राजशार्द्छ मान्धाता परमेश्वरम् ॥ १३ ॥ जगाम शिरसा पाँदी यज्ञे विश्णोर्मद्दात्मनः। दर्शयामास तं विष्णु रूपमास्थाय वासवम् ॥ १४ ॥

राजसिंह ! राजा मान्धाताने उस यशमे परमातमा भगवान विष्णुके चरणोंकी भावनासे पृथ्वीपर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया । उस समय श्रीहरिने देवराज इन्द्रका रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया || १३-१४ ||

स पार्थिवैर्वृतः सङ्गिरर्चयामास तं प्रमुम्। तस्य पार्थिवसिंहस्य तस्य चैव महात्मनः। संवादोऽयं महानासीद् विष्णुं प्रति महाग्रुतिम्॥ १५॥

श्रेष्ठ भूपालींते विरे हुए मान्धाताने उन इन्द्ररूपघारी भगवान्का पूजन किया। फिर उन राजसिंह और महात्मा इन्द्रमे महातेजस्वी भगवान् विष्णुके विषयमें यह महान संवाद हुआ || १५ ||

इन्द्र उवाच किमिष्यते धर्मभृतां वरिष्ठ यद द्रष्ट्रकामोऽसि तमप्रमेयम। अनन्तमायामितमन्त्रवीर्यं नारायणं सादिदेवं पुराणम् ॥ १६॥ मस्तक द्वकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दवारे आरि

इन्द्र वोळे—धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ नरेग ! आदिदेव पुराण



पुरुष मगवान् नारायण अप्रमेय हैं | वे अपनी अनन्त माया-शक्तिः असीम धेर्यं तथा अमित बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। द्धम जो उनका दर्शन करना चाहते हो। उसका क्या कारण है! द्धम्हें उनले कौन-सी वस्तु प्राप्त करनेकी इच्छा है ! ॥ १६॥

नासौ देवो विश्वरूपो मयापि शक्यो द्रष्टं ब्रह्मणा वावि साक्षात्। येऽन्ये कामास्तव राजन् हृदिस्या

दास्ये चैतांस्त्वं हि मत्येंपु राजा ॥ १७ ॥ उन विश्वरूप भगवानको मै और साक्षात प्रधानी भी नहीं देख सकते । राजन् ! तुम्हारे हृदयमें जो दूसरी कामनाएँ हों। उन्हें में पूर्ण कर दूँगा। क्योंकि तुम मनुष्येंके राजा हो ॥

> सत्ये स्थितो धर्मपरो जितेन्द्रियः शरो इढप्रीतिरतः सुराणाम्।

बुद्धया भक्त्या चोत्तमथद्या च ततस्तेऽहं इडि। चरान् यथेएम् ॥ १८॥

नरेश्वर ! तुम सत्यनिष्ठः धर्मपरायणः जितेन्द्रिय और शूरवीर हो, देवताओंके प्रति अविन्वल प्रेमभाव रखते हो, तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और उत्तम श्रद्धांसे संतुष्ट होकर में तुम्हें हन्छानुनार वर दे रहा हूं ॥ १८॥

मान्धातीवाच भगवन्नादिदेवं असंशयं द्रक्यामित्वाहं शिरसा सम्प्रसाद्य । त्यक्त्वा कामान् धर्मकामो हारण्य-मिच्छे गन्तुं सत्पर्य लोकहएम् ॥ १९ ॥ मान्धाताने कहा-भगवन् ! में आपके चार्ने

देव मगवान् विष्णुका दर्शन प्राप्त कर लूँगा। इसमें संशय नहीं है । इस समय में समस्त कामनाओंका परित्याग करके केवल धर्मसम्पादनकी इच्छा रखकर बनमें जाना चाहता हैं। क्योंकि लोकमें सभी सत्प्रच अन्तमें इसी सन्मार्गका दिग्दर्शन करा गये हैं ॥ १९ ॥

> क्षात्राद् धर्माद् विपुळाद्प्रमेया-ल्लोकाः प्राप्ताः स्थापितं स्वं यदाश्च । धर्मो योऽसावादिदेवात् प्रवृत्तो

लोकश्रेष्ठं तं न जानामि कर्तुम् ॥ २०॥ विशाल एवं अप्रमेय क्षात्रधर्मके प्रभावसे रैंने उत्तर लोक प्राप्त किये और सर्वत्र अपने यशका प्रचार एव प्रसार कर दिया। परंत आदिदेव भगवान विष्णुसे जिस धर्मकी प्रशृति हुई है। उस लोकश्रेष्ठ धर्मका आचरण करना में नहीं जानता॥ २०॥

> इन्द्र उवाच असैनिका धर्मपराश्च धर्मे परां गतिं न नयन्ते हायुक्तम्। क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्तः

पश्चादन्ये शेषभ्रताश्च धर्माः॥ २१॥ इन्द्र घोले-राजन् । आदिदेव भगवान् विष्णुसे तो पहले राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है। अन्य सभी धर्म उसीके अङ्ग हैं और उसके बाद प्रकट हुए है। जो सैनिक गक्तिसे सम्पन्न राजा नहीं है, वे धर्मपरायण होनेपर भी दूसरोंको क्ष नायास ही धर्मविषयक परम गतिकी प्राप्ति नहीं करा सकते ॥

शेषाः सुष्टा ह्यन्तवन्तो ह्यनन्ताः सप्रस्थानाः क्षात्रधर्मा विशिष्टाः । अस्मिन् धर्मे सर्वधर्माः प्रविद्या-

स्तसाद् धर्मे श्रेष्ठमिमं चदन्ति ॥ २२ ॥ धात्र-धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है । नेप धर्म असंख्य हैं और उनका फळ भी विनाशशील है । इस धात्रधर्ममें सभी धर्मीका समावेश हो जाता है, इसलिये हसी धर्मको श्रेष्ठ कहते हैं ॥

कर्मणा वै पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः। त्राताः सर्वे प्रसह्यारीन् क्षत्रधर्मेण विष्णुना ॥ २३ ॥

पूर्वकालमें भगवान् विष्णुने क्षात्रधर्मके द्वाराही शत्रुओंका दमन करके देवताओं तथा अमिततेजस्वी समस्त ऋषियोंकी रक्षाकी थी।। २३॥

यदि हासौ भगवान् नाहनिष्यद् रिपृन् सर्वानसुरानप्रमेयः । न ब्राह्मणा न च लोकादिकर्ता नायं धर्मो नादिधर्मोऽभविष्यतः ॥ २४॥

यदि वे अप्रमेय भगवान् श्रीहरि समस्त शत्रुरूप असुरोंका सहार नहीं करते तो न कहीं ब्राह्मणींकापता ल्याताः

इस प्रकार संसारमें झात्रधर्म ही सब धर्मोंसे श्रेष्ठ। सनावनः नित्यः अविनाशीः मोक्षतक पहुँचानेवाला सर्वती-न जगत्के आदिस्रश ब्रह्माजी ही दिखायी देते। न यह धर्म मुखी है ॥ ३०॥ इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मौनुद्धासनपर्वणि वर्णौश्रमधर्मेक्यवे चतुःपर्टितमोऽघ्यायः॥ ६५ ॥

रहता और न आदि धर्मका ही पता लग सकता था ॥ २४॥ इमामुर्वी नाजयद् विक्रमेण

देवश्रेष्ठः सासुरामादिदेवः । चातुर्घर्ण्य चातुराश्चम्यधर्माः

सर्वे न स्यूबीहाणानां विनाशात ॥ २५ ॥ देवदाओंमें सर्वश्रेष्ठ आदिदेव मगवान विष्णु असरी-सहित इस प्रथ्वीको अपने वल और पराक्रमसे जीत नहीं लेते तो ब्राह्मणींका नाश हो जानेसे चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके सभी घमोंका लोप हो जाता ॥ २५ ॥

नप्टा धर्माः शतधा शाश्वतास्ते

क्षात्रेण धर्मेण पुनः प्रवृद्धाः। युगे युगे ह्यादिधर्माः प्रवृत्ता

लोकज्येष्ठं क्षात्रधर्मे चदन्ति॥ २६॥ वे सदासे चले आनेवाले धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके हैं, परंतु क्षात्रधर्मने उनका पुनः उद्घार एवं प्रसार किया है। युग-युगमे आदिषर्म ( शात्रधर्म ) की प्रवृत्ति हुई है। इसलिये इस क्षात्रवर्मको लोकमें सबसे श्रेष्ठ बताते हैं ॥२६॥

> आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा छोकज्ञानं पालनं मोक्षणं च । विषण्णानां मोक्षणं पीडिलानां

क्षात्रे धर्मे विद्यते पार्थिवानाम् ॥ २७ ॥ युद्धमे अपने शरीरकी आहुति देनाः समस्त प्राणियींपर दया करनाः लोकव्यवहारका शान प्राप्त करनाः प्रवाकी रक्षा करनाः विषादमस्त एवं पीड़ित मनुष्योंको दुःख और कष्टते छुड़ाना-ये सव बार्ते राजाओं के क्षात्रधर्ममे ही विद्यमान हैं॥

निर्मर्यादाः काममन्यप्रवृत्ता भीता राहो नाधिगच्छन्ति पापम्। विशिशास्य सर्वधर्मोपपन्नाः

साध्वाचाराः साधु धर्मे वदन्ति ॥ २८ ॥ वो लोग-काम। क्रोधमें फॅसकर उच्छुङ्खल हो गये हैं। वे भी राजाके मयसे ही पाप नहीं कर पाते हैं तथा जो सब प्रकारके धर्मोंका पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है। वे राजाने सुरक्षित हो सदान्वारका सेवन करते हुए धर्मका सहुपदेश करते हैं।। पुत्रवत् पाल्यमानानि [राजधर्मेण पार्थिवैः। छोके भूतानि सर्वाणि चरन्ते नात्र संदायः ॥ २९ ॥

राजाओं राजधर्मके द्वारा पुत्रकी भाँति पालित होनेवाले जगत्के सम्पूर्ण पाणी निर्मय विचरते हैं। इसमें सशय नहीं है॥

सर्वधर्मपरं क्षात्रं लोकश्रेष्ठं सनातन्म। शश्वदक्षरपर्यन्तमक्षरं सर्वतोमुखम्

इस प्रकार श्रीमहानारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुकासनपर्वने वर्णाश्रमपर्यका वर्णनविषयक "मौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

### पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

#### इन्द्ररूपधारी विष्णु और मान्याताका संवाद

इन्द्र उवाच एवंबीर्यः सर्वधर्मोपपन्नः क्षात्रः श्रेष्ठः सर्वधर्मेषु धर्मः ।

पाल्यो युष्माभिलींकहितैरुदार-विंपर्यय स्यादभवः प्रजानाम्॥१॥ इन्द्र कहते हैं—राजन्। इस प्रकार क्षात्रधर्म स्व ने श्रेष्ठ और राजिकाली है। यह समी धर्मीत सम्पन

इन्द्र कहते हैं — राजत् | इस प्रकार क्षात्रधर्म सन धर्मोमे श्रेष्ठ और शक्तिशाळी है । यह सभी धर्मोसे सम्पन्न वताया गया है । तुम-जैसे लोकहितैथी उदार पुरुषोंको खदा इस क्षात्रधर्मका ही पाळन करना चाहिये । यदि इसका पाळन नहीं किया जायगा तो प्रजाका नाश हो जायगा ॥ १ ॥

भूसंस्कारं राजसंस्कारयोग-ममैक्ष्यचर्यां पालनं च प्रजानाम्। विद्याद् राजा सर्वभृतानुकम्पी

देहत्यागं चाहवे धर्ममान्यम् ॥ २ ॥
समस्त प्राणियापर दया करनेवाले राजाको उचित है कि
वह नीचे लिले हुए कार्योको ही श्रेष्ठ धर्म समझे। वहपृथ्वीका
सस्कार कराने, राजस्य-अश्वमेधादि यज्ञीमे अवस्थरनान करे,
मिक्षाका आश्रय न ले, प्रजाका पालन करे और संग्रामभूमिमें
गरीरको स्थान है ॥ २ ॥

त्यागं श्रेष्ठं मुनयो धै वदन्ति सर्वश्रेष्ठं यच्छरीरं त्यजन्तः। नित्यं युक्ता राजधर्मेषु सर्वे

प्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथैव॥ ३॥
मूछि-मुनि त्यागको ही श्रेष्ठ बताते है। उसमें भी युद्धमें
राजालोग जो अपने गरीरका त्याग करते है, वह सबसे
श्रेष्ठ त्याग है। सदा राजधभैमें संलग्न रहनेवाले समस्त भूमिपालोने जिस प्रकार युद्धमें प्राण-त्याग किया है, वह सब तुम्हारी
ऑलोंके सामने है॥ ३॥

बहुश्रुत्या गुडगुश्रूषया च परस्परं संहननाद् वदन्ति। नित्यं धर्मं क्षत्रियो ब्रह्मचारी

चरेदेको ह्याश्रमं धर्मकामः॥ ४॥ अत्रिय ब्रह्मचारी धर्मपाठनकी इच्छा रखकर अनेक शालोंके जानका उपार्जन तथा गुक्छश्रूषा करते हुए अनेळा ही नित्य ब्रह्मचर्य-आश्रमके धर्मका आचरण करे। यह बात मृत्विलोग परस्पर मिलकर कहते है॥ ४॥

सामान्यार्थे व्यवहारे प्रवृत्ते
प्रियाप्रिये वर्जयन्तेच यत्तात् ।
वातुर्वर्ण्यायात्तात् पाळनाच
तेस्त्रेयांनीतियमेरीरलेख ॥ ५ ॥
सर्वोद्योगैराश्रमं धर्ममाहुः
क्षात्रं श्रेष्ठं सर्वधर्मीपपन्नम् ।

रवं स्वं धर्मे येन चरन्ति वर्णा-

स्तांस्तान् धर्मानन्यथार्थान् वदन्ति॥६॥

वनसाधारणके लिये व्यवहार आरम्भ होनेपर राजा
प्रिय और अधियकी मावनाका प्रयक्षपूर्वक परित्याग करे।
मिल-भिल उपायों, नियमों, पुरुषायों तथा सम्पूर्ण उपोगोंके
ह्यारा चारों वर्णोंकी ख्यापना एव रक्षा करनेके कारण आन
धर्म एव गृहस्य-आश्रमको ही वस्ते श्रेष्ठ तथा चर्णाण धर्मी
सम्प्रल वताया याया है;क्वोंकि समी वर्णोंकेलोग उस आनभ्यमंके
सहयोगित ही अपने-अपने धर्मका पालन करते हैं। अनिवनमंके न होनेते उन सन धर्मोंका प्रयोजन विषरीत होता है।
ऐसा कहते हैं।। ५-६॥

निर्मर्यादान् नित्यमर्थे निविधा-

नाहुस्तांस्तान् वै पद्यभूतान् मनुष्यान् । यथा नीर्ति गमयत्यर्थयोगा-

च्हेंप्रस्तसादाश्रमात् श्रनधर्मः ॥ ७ ॥ जो लोग सदा अर्थताधनमें ही आसक्त होकर मर्योदाछोड़ बैठते हैं। उन मनुष्योको पछ कहा गया है। क्षत्रिय घर्म अर्थकी प्राप्ति करानेके लाय-लाय उत्तम नीतिका जान प्रदान करता है। इर्लाल्ये वह आश्रम-बर्मोते मी श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

त्रीविद्यानां या गतिक्रीह्मणानां ये चैवोकाश्चाश्रमा ब्राह्मणानाम्।

पतत् कर्म आह्मणस्याहुरप्य-मन्यत् कुर्चक्छूद्रचच्छस्रवच्यः ॥ ८ ॥ तीनो वेदोंके विद्वात् ब्राह्मणोंके लिये जो क्यादि कार्य विहित्त हैं तथा उनके लिये जो चारों आश्रम बताये गये हैं— उन्हींको ब्राह्मणका सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। इसके विरुपति आचर्ण करनेवाल ब्राह्मण ग्रहके समान ही क्लोंहारा वषके

योग्य है॥ ८॥ चातुराश्रम्यधर्माश्च वेद्धमीश्च पायिव। ब्राह्मणेनानुगन्तव्या नान्यो विद्यात् कदाचन ॥ ९॥

राजत् ! चारो आश्रमीके जो धर्म हैं तथा वेदोंमें जो धर्म बताये गये हैं, उन सबका अनुसरण प्रावणको ही करना चाहिये। दूसरा कोई शद्भ आदि कभी किसी तरह भी उन धर्मोको नहीं जान सकता !! ९ ॥

अन्यया वर्तमानस्य नासौ वृत्तिः प्रकल्यते । कर्मणा वर्धते धर्मो यथाधर्मस्तयेव सः॥ १०॥ जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है। उपकेलिये

जो ब्राह्मण इसके विपरात आचरण करका एक ब्राह्मणोचित चुचिकी व्यवस्था नहीं की जाती । कर्मने ही धर्मनी ब्राह्मणोचित चुचिकी व्यवस्था नहीं की जाती । कर्मने ही धर्मने ब्रुद्धि होती है। जो जिस प्रकारके धर्मको अरमाना है, वह वैना ही हो जाता है।। १०॥

रा जाजा द । विभो न स सम्मानमहित । यो विकर्मस्थितो विभो न स सम्मानमहित । कर्म स्व नोपयुञ्जानमिश्वास्य हि तं विदुः ॥ ११ ॥ जो ब्राह्मण विचरीत कर्ममें स्थित होता है। वह सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है । अपने कर्मका आचरण न करनेवाले ब्राह्मणको विश्वास न करने योग्य माना गया है ॥ ११॥

पते धर्माः सर्ववर्णेषु लीना उत्कष्टच्याः सत्रियेरेष धर्मः। तसाज्येष्टा राजधर्मा न चान्ये

चीर्यरुपेष्टा चीरधर्मा मता मे ॥ १२ ॥ समस्त वर्णोंमें स्थित हुए जो वे धर्म है। उन्हें क्षत्रियोंको उन्नतिके शिखरपर पहुँचाना चाहिये। यही धत्रियधर्म है। इसील्वियाजधर्म श्रेष्ठहैं। दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। मेरे मतमें वीर क्षत्रियोंके धर्मोंमें वस्त और पराक्रमकी प्रधानता है।।

#### मान्धातीवाच

ववताः किराता गान्धाराश्चीलाः शवरवर्वराः । शकास्तुपारः कद्गाश्च पह्नवाश्चान्ध्रमद्गकाः ॥ १३ ॥ पौण्डाः पुलिन्दा रमठाः काम्बोजाश्चेव सर्वदाः । ब्रह्मक्षत्रप्रस्ताश्च वैदयाः शुद्धाश्च मानवाः ॥ १४ ॥ कथं धर्माश्चरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः । महिषेश्च कथं स्थाप्याः सर्वे वै वस्यजीविनः ॥ १५ ॥

मान्धाता चोले — भगवन् । मेरे राज्यमेयवनः किरातः गाण्यार चीनः शवरः वर्षरः चकः तुपारः कद्भः पह्नवः आन्धः मडकः पींद्रः पुलिन्दः रसड और काम्बोज देशोंके निवासी मेलेल्यगण सब और निवास करते हैं , कुछ बावणों और क्षात्रियोंकी भी सताने हैं। कुछ बैट्ट और डकेली को अर्थति मिर गये हैं। ये स्वन्ने चन चोरी और डकेतीते जीविका चळाते हैं। येले छोग किछ मकार घमोंका आचरण करेंगे ! मेरेलेंसे राजाओंको हन्दे किस तद्ध मवादाके भीतर स्वापित करना चाहिये।। १३-१५॥ एतादिच्छाम्यहं ओतुं अगाधंस्तद् व्राचीहि में।

त्वं चन्द्रभूतो ह्यसार्कं क्षत्रियाणां सुरेश्वर ॥ १६॥ मगवन् । सुरेश्वर । यह मैं सुनना चाहता हूं । आप सुरे यह सब बताइये। क्योंकि आप ही हम क्षत्रियोंके बन्ध हैं ॥१६॥

इन्द्र उवाच

मातापित्रोहिं शुश्रृपां कर्तव्या सर्वदस्युभिः। आचार्यगुरुशुश्रृपां तथैवाश्रमवासिनाम् ॥१७॥

इन्द्रने कहा—राजन्। जो लोग दस्यु वृत्तिसे जीवन निर्वाह करते हैं। उन सबको अपने माता-पिता, आचार्य, गुरु तथा आअमवारी गुनियोंकी सेवा करनी चाहिये॥ १७॥ सूमिपानां च गुञ्जूवा कर्तव्या सर्वदस्युभिः। वेदधमेंकियाक्चेव तेषां धर्मो विधीयते॥ १८॥

भृमिपाळींकी सेवा करना भी समस्त दस्युऑंका कर्त्तव्य है। वेदोक्त घर्म-कर्मोका अनुष्ठान भी उनके छिये शास्त्रविहित धर्म है॥ १८॥

पितृयक्कास्तथा कृपाः प्रपाश्च शयनानि च । दानानि च यथाकालं द्विजेश्यो विस्त्रजेत् सदा ॥ १९ ॥

पितरॉका आद्ध करना, कुऑ खुदवाना, नलक्षेत्र चलाना और लोगोंके ठहरनेके लिये धर्मशालाएँ वनवाना मी उनका कर्तम्पदै। उन्हें यधासमय ब्राह्मणोंको दान देने रहना चाहिये॥ वर्हिसा सत्यमकोधो वृत्तिदायानुपालनम् । भरणं पुत्रदाराणां शौचमद्रोह एव च ॥ २०॥

शहिंता, सत्यमाषण, कोधशून्य वर्तीव, दूसरोंकी आजीविका तथा वेंटवारेमें मिळी हुई तैतृक सम्पत्तिकी रक्षा, स्त्री-पुत्रोंका मरण-योषण, बाहर भीतरकी शुद्धि रखना तथा द्रोहमावका त्याग करना-- यह उन सबका धर्म है ॥ २०॥ दक्षिणा सर्वयक्षानां दातन्या भृतिमिच्छता।

दक्षिणा सर्वेयशानां दातब्या भृतिभिच्छता । पाकयशा महार्हाश्च दातब्याः सर्वेदस्युभिः॥ २१॥

कस्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुपकोसन प्रकारके यज्ञीका अनुष्ठान करके ब्राह्मणोंको भरपूर दक्षिणा देनी चाहिये। समी दस्युओंको अधिक खर्चनाला पाकयन करना और उसके लिये घन देना चाहिये॥ २१॥ एतान्येसंप्रकाराणि विहितानि पुरानघ। सर्वळोकस्य कर्माणि कर्तव्यानीह पार्थिव॥ २२॥

निष्पाप नरेश । इत्यकार प्रजापति ब्रह्माने सब मनुष्पेकि कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट कर दिये हैं । उन दस्युओंको भी इनका यथावत रूपसे पालन करना चाहिये ॥ २२॥

मान्धातीबाच

दश्यन्ते मानुषे लोके सर्ववर्णेषु दस्यवः। लिङ्गान्तरे वर्तमाना आश्रमेषु चतुर्ष्विप॥२३॥

मान्धाता योले-भगवन् ! मनुष्य-छोक्मॅं- समी वणो तथा चारों आध्रमॉर्मे मी डाक् और छुटेरे देखे जाते हैं। जो विभिन्न वेद्यभूषाओंमे अपनेको छिपाये रखते है ॥ २३ ॥

इन्द्र उवाच

विनष्टायां दण्डनीत्यां राजधर्मे निराकृते। सम्मनुद्धान्ति भूतानि राजदौरात्म्यतोऽन्य ॥ २४ ॥

इन्द्र योळे—निष्णा नरेश ! जर राजाकी दुश्ताके कारण दण्डनीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है। तत्र सभी प्राणी मोहचश कर्तव्य और अकर्तव्यका विवेक हो। वैठते हैं॥ २४॥

असंख्याता भविष्यन्ति भिक्षवो लिङ्गिनस्तथा। आश्रमाणां विकल्पाश्च निवृत्तेऽसिन् कृते युगे॥२५॥

इस सत्ययुगकेसमात हो जानेपर नानावेषधारी असस्य मिक्षुक प्रकट हो जावॅगे झौर लोग आश्रमोंके खरूपकी विभिन्न मनमानी करपना करने लगेंगे ॥ २५ ॥

अञ्चण्वानाः पुराणानां धर्माणां परमा गतीः । उत्पर्थं प्रतिपत्स्यन्ते काममन्युसमीरिताः ॥ २६ ॥

छोग काम और कोष्ठे प्रेरित होकर कुमार्गपर चळने ळवेंगे। वे पुराणप्रोक्त प्राचीन घमोंके पाळनका जो उत्तम फळ है, उस विषयकी बात नहीं सुनेंगे ॥ २६॥ यदा निवाल्येते पापो दण्डमीत्या महातमभिः। तदा धर्मों न चळते सङ्गृतः शाश्वतः परः॥ २७॥

जत्र महामनस्त्री राजाळेग दण्डनीतिके द्वारा पापीकोपाय करनेते रोकते रहते हैं। तब सत्त्वरूप परमोत्कृष्टसनातन घर्मका ह्यार नहीं होता है ॥ २७ ॥ सर्वलोकग्रहं चैव राजानं योऽवमन्यते। न तस्य दत्तं न इतं न श्राइं फलते कवित्॥ २८॥

जो मनुष्य सम्पूर्ण लोकीके गुष्ट्लहरूप राजाका अपमान करता है, उसके किये दान, होम और श्राद्ध कमी सफल नहीं होते हैं ॥ २८॥

मानुपाणामधिपति देवभतं सनातनम् । देवापि नावमन्यन्ते धर्मकामं नरेश्वरम् ॥ २९॥

राजा मनुष्योका अधिपतिः सनातन देवस्वरूप तथा भर्मकी इच्छा रखनेवाला होता है। देवता भी उसका अपसान नहीं करते हैं ॥ २९ ॥

प्रजापतिर्हि भगवान् सर्वे चैवास्जज्जगत्। स प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं धर्माणां क्षत्रमिच्छति ॥ ३०॥

भगवान् प्रजापतिने जब इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की थी। उस समय लोगोंको सत्कर्ममें लगाने और दुष्कर्मसे निवृत्त करनेके लिये उन्होंने धर्मरक्षाके हेतु भात्रबलको प्रतिष्ठित करने-की अभिलावा की थी ॥ ३० ॥

प्रवृत्तस्य हि धर्मस्य बुद्धवा यः सारते गतिम। स मे मान्यश्च पुज्यश्च तत्र क्षत्रं प्रतिष्ठितम् ॥ ३१ ॥

जो पुरुष प्रवृत्त धर्मकी गतिका अपनी बुद्धिते विचार करता है। वहीं मेरे लिये माननीय और पूजनीय है। क्योंकि उसीमें क्षात्र-धर्म प्रतिष्ठित है ॥ ३१ ॥

भीष्म उवाच

एवमुक्त्वा स भगवान् महद्रणवृतः प्रभः।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि इन्द्रग्रान्धानुसंवादे पञ्चपष्टितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें इन्द्र और मान्याताका सवादविषयक पैसट्वां अव्याय पूरा हुआ ॥६५॥

जगाम भवनं विष्णोरसरं शाश्वतं पदम् ॥ ३२॥ भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! मान्याताको इस प्रकार उपदेश देकर इन्ट्ररूपधारी भगवान् विष्णु मस्द्रणींके साथ अविनाशी एवं सनातन परमपद विष्णुधामको चले गये ॥३२॥ एवं प्रवर्तिते धर्मे पुरा सुचरितेऽनघ।

कः क्षत्रमवमन्येत चेतनावान वहश्रतः॥ ३३॥ निष्पाप नरेव्वर ! इस प्रकार प्राचीन कालमें भगवान विष्णुने ही राजधर्मको प्रचलित किया और सत्पुरुपोद्वारा वह मळीमॉति आचरणमें छाया गया। ऐसी दशामें कीन ऐसा सचेत और बहश्रत विद्वान होगा। जो भात्रधर्मकी अवहेलना करेगा ! ॥ ३३ ॥

अन्यायेन प्रवृत्तानि निवृत्तानि तथैव च । अन्तरा विलयं यान्ति यथा पथि विचक्षुपः ॥ ३४॥

अन्यायपूर्वेक अनिय-धर्मकी अवदेलना करनेसे प्रवत्ति और निवृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बीचमें ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अन्धा मनुष्य रास्तेमें नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ आदी प्रवर्तिते चक्रे तथैवादिपरायणे। वर्तस्व पुरुषव्याघ्र संविज्ञानामि तेऽनघ ॥३५॥

पुरुपिंह ! निष्पाप अधिष्ठिर ! विधाताका यह आश-चक ( राजवर्म ) आदि कालमे प्रचलित हुआ और पूर्ववर्ती महापुरुषीका परम आश्रय बना रहा । तम भी उत्तीपर चले । मै अच्छी तरह जानता हूं कि तुम इस क्षात्रधर्मके मार्गपर चलनेमें पूर्णतः समर्थ हो ॥ ३५॥

## षट्षष्टितमोऽध्यायः

राजधर्मके पालनसे चारों आश्रमोंके धर्मका फल मिलनेका कथन

यधिष्ठिर उवाच

श्रुता में कथिताः पूर्वे चत्वारो मानवाश्रमाः। ह्याख्यानयित्वा व्याख्यानमेषामाचक्ष्य प्रच्छतः ॥१॥

यधिष्टिर बोले-पितामह ! आपने मानवमात्रके लिये जो चार आश्रम पहले बताये थे। वे सब मैंने सुन लिये। अब विस्तारपर्वक इनकी व्याख्या कीजिये । मेरे प्रक्नके अनुसार इनका स्पष्टीकरण कीजिये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच विदिताः सर्व प्वेह धर्मास्तव युधिष्ठिर। यथा मम महावाहो विदिताः साधुसम्मताः ॥ २ ॥

भीष्मजी बोले-महाबाह् युधिष्ठर ! साधु पुरुषोद्वारा समानित समस्त धर्मोंका जैसा मुझे शान है। वैसा ही तमको भी है।। २।।

यस्त्र लिङ्गान्तरगतं पृच्छसे मां युधिष्टिर । धर्मे धर्मभूतां श्रेष्ठ तन्नियोध नराधिप॥३॥ धर्मात्माओंमें श्रेष्ठराजा युधिष्ठिर ! तथापि जो तुम विमिन्न

लिखों ( हेत्रओं ) से रूपान्तरको प्राप्त हुए सूक्ष्म धर्मके विषयमें

मुझसे पूछ रहे हो। उसके विषयम कुछ निवेदन कर रहा हूँ।

सनो ॥ ३॥ सर्वाण्येतानि कौन्तेय विद्यन्ते मनुजर्पभ। साध्वाचारप्रवृत्तानां चातुराश्रम्यकारिणाम् ॥ ४ ॥ युधिष्ठिर । अकामद्वेपयुक्तस्य दण्डनीत्या समद्शिनध्य भूतेषु भैक्षाध्रमपदं भवेत्॥ ५॥

कुन्तीनन्दन ! नरश्रेष्ठ ! चारा आश्रमोंके धर्माका पालन करनेवाले सदाचारपरायण पुरुषोंको निन फलॉकी प्राप्ति होती है) वे ही सब राग-द्वेष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार वर्ताव करनेवाळे राजाको भी पास होते हैं। युधिष्टर ! यदि राजा स्व प्राणियोंपर समान दृष्टि रखनेवाल है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होनेवाली गति प्राप्त होती है ॥ ४-५ ॥

वेत्ति क्षानंविसर्गं च निप्रहानुप्रहं तथा। भवेत ॥ ६ ॥ ययोकवृत्तेधीरस्य क्षेमाथमपर्

जो तस्वज्ञानः सर्वत्यागः इन्द्रियसयमः तथा प्राणिपीतर अनुग्रह करना जानता है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तन आचार-विचार है। उस धीर पुरुपको कल्याणमय गृहसाधमरे मिछनेबाले फलकी प्राप्ति होती है ॥ ६ ॥ शर्होन पूजयतो नित्यं संविभागेन पाण्डव । सर्वतस्तस्य कौन्तेय मैक्याश्रमपदं भवेत् ॥ ७ ॥

पाण्डुनन्दन । इसी प्रकार जो पूजनीय पुरुषीको उनकी अमीष्टबस्तुएँ देकर सदा सम्मानित करता है। उसे ब्रह्मचारियोंको प्राप्त होनेवाली गति सिलती है ॥ ७ ॥

शांतिसम्बन्धिमित्राणि व्यापत्रानि युधिष्ठिर। समभ्युद्धरमाणस्य दीक्षाश्रमपदं भवेत्॥८॥

युचिष्ठिर । जो एंकटमें पड़े हुए अपने सजातियाँ। एम्बन्धियाँ श्रीर शुद्धरोंका उद्धार करता है, उसे बानप्रस्य आश्रममें मिलनेवाले पदकी प्राप्ति होती है ॥ ८॥ लोकसुख्येषु सत्कार लिक्किसुख्येषु चासस्रत्।

कुर्वतस्तस्य कौन्तेय वन्याश्रमप्रदं भवेत् ॥ ९ ॥ कुन्तीनन्दन । जो जगत्के श्रेष्ठ पुरुषों और आश्रमियोंका

निरत्तरं सत्कार करता है। उसे भी वानप्रस्थ-आश्रमद्वारा पिछनेवाले फर्लोकी प्राप्ति होती है।। ९।।

शाहिकं रितृयशांश्च भूतयशान् समानुपान् । कुर्वतः पार्थं वियुक्तान् वन्याश्चमपदं भवेत् ॥ १० ॥ कुन्तीनदन् । शो नित्यपति चंध्या-चन्दन आदि नित्य-

कुन्तानस्त । वा ।तत्यात संद्याचर्यन आर्थ ।त्राप्त कर्म, पितृ आद् , सृत्यक, मतुष्य -यन (अतिथि-वेदा) -दन स्वका अतुधान प्रदुरामात्रामें करता रहता है, उसे वानप्रस्याश्रमके सेवनसे मिळनेवाळे पुण्यपळकी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ संविभागेन भूतानामतिथीनां तथाचनात्। देवयशैक्ष राजेन्द्र वन्याश्रमपदं भवेत्॥ ११॥

राजेन्द्र । बल्विक्वदेवके द्वारा प्राणियोंको उनका भाग समर्पित करनेते। श्रातिध्योंके पूजनते तथा देवयांके अनुष्ठानसे भी बानप्रश्च-वेवनका एक प्रात होता है ॥ ११ ॥ मर्दनं परराष्ट्राणां शिष्टार्थं सत्यविकत्त । इतेता पुरुषच्यास वन्यास्मपर्दं भवेत् ॥ १२ ॥

सलपराफ्रमी पुरुपहिंद शुधिष्ठिर । शिष्ट्पुरुपोकी रक्षाके विषे अपने शत्रुके राष्ट्रीको कुचल डालनेवाले राजाको भी बान-मख-नेवनका फल प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ पाळनाल् सर्वभूतानां स्वराष्ट्रपरिपाळनाल् । वीक्षा बहुविध्या राजान् सल्याश्रमपर्वं भवेत् ॥ १३ ॥

समस्त प्राणियोंके पालन तथा अपने राष्ट्रकी रक्षा करनेसे राताको माना प्रकारके यज्ञोंकी दीक्षा छेनेका पुण्य प्राप्त होता है। राजन् । इससे वह संन्यासाश्रमके सेवनका फळ प्राप्त करता है। १३॥

वेदाच्ययननित्यत्वं क्षमायाचार्यपूजनम् । मथोपाच्यायगुश्रूषा ब्रह्माश्रमपदं भनेत ॥ १५ ॥

नो प्रतिदिन वेदींका स्वाच्याय करता है। समामावरखता है। आचार्यकी पूजा करता है और गुक्की वेवामें संक्रम वहता है। उन्हें ब्रह्माश्रम (संन्यास) द्वारा मिळनेवाळा फळ प्राप्त होता है।। स्वाहिक जपमानस्य वेवान पूजयंतः सदा। धर्मेण पुक्षक्याञ्च धर्माश्रमपदं भवेत्॥ १५॥ पुरुषसिंह ! जो प्रतिदिन इष्टमन्त्रका जप और देवताओंका सदा पूजन करता है। उसे उस घर्मके प्रभावसे धर्माश्रमके पालनका अर्थात् गाईरध्य धर्मके पालनका पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

मृत्युर्वा रक्षणं वेति यसा राहो विनिश्चयः। प्राणयुर्वे ततस्तस्य ब्रह्माश्रमपदं भवेत्॥ १६॥

को राजा युद्धमें प्राणोंकी बाबी क्याकर इस निश्चयके साथ शतुओका सामना करता है कि 'या तो मैं मर जाऊँगा या देशकी रक्षा करके ही रहूँगा' उसे भी ब्रह्माश्रम अर्थात् सन्यास-आश्रमके पालकका ही फल प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ अजिल्लामहाठं मार्ग वर्तमानस्य भारत ।

सन्यास-आश्रमक पाळनका हा फल प्राप्त हाता ह ॥ १९ ॥ अजिल्लामराठं मार्गे वर्तमानस्य भारत । सर्वदा सर्वभूतेषु ब्रह्माश्रमपदं भवेत् ॥ १७ ॥ मरतनन्दन् । जो सदा समस्त प्राणियोंके प्रति माया और

कुटिलतावे रहित थार्थ क्वावहार करता है। उसे भी ब्रह्माश्रम-स्विक्का ही फल गाप्त होता है ॥ १७ ॥ बातमस्थेषु विमेषु त्रैविद्येषु च भारत । प्रयच्छतोऽर्थोन् विप्लान् वन्याश्रमपूर्व भवेत ॥ १८ ॥

भारत । जो वानप्रस्यः ब्राह्मणे तथा तीनों वेदके विद्वानोंको प्रचुर घन दान करता है। उसे वानप्रस्य-आअमके वेदनका

फल मिलता है ॥ १८ ॥ सर्वभूतेष्वद्यकोर्श कुर्वतस्तस्य भारत । आनुर्शस्यमनुत्तस्य सर्वावस्थं पदं भवेत् ॥ १९ ॥

मरतनन्दन ! जो समस्त प्राणियोंपर दया करता है और कृरतारहित कर्मोंमें ही प्रश्च होता है। उसे सभी आश्रमोंके

वेवनका फल प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ बालकृद्धेषु कौन्तेय सर्वावस्थं युधिष्ठिर । अनुकोदाकिया पार्थं सर्वावस्थं पदं भवेत् ॥ २० ॥

कुरतीकुमार युधिष्ठिर ! जो वालकों और बूडोंके प्रति दयापूर्ण वर्ताव करता है। उसे भी सभी आश्रमोंके सेवनका फल पास होता है।। २०॥

वळात्कृतेषु भूतेषु परित्राणं कुरूद्वह । शरणागतेषु कौरन्य कुर्वन् गाईस्थ्यमावसेत्॥ २१॥

कुरुनन्दन ! जिन प्राणियोपर बलात्कार हुआ हो और वे शरणमें आवे हों। उनका संकटते उद्धार करनेबाला पुस्य गाहेंस्य-धर्मके पालतचे मिलनेवाले पुण्यक्तलका माती होता है॥ चराच्याणां भूतानां रहाणं चापि सर्वेशः ।

यदार्हपूजां च तथा कुर्वन गाईस्थ्यमावसेत्॥ २२ ॥ चराचर प्राणियोंकी सन प्रकारते रक्षा तथा उनकी यपायोग्य पूजा करनेवाले पुरुषको गाईस्थ्यनेवनका फल प्राप्त

होता है ॥ २२ ॥

ज्येद्वानुज्येष्टपत्नीनां भ्रातृषां पुत्रनप्तृषाम् । निम्रहानुमहौ पार्धं गार्हस्थ्यमिति तत् तपः ॥ २३ ॥

कुन्तीनन्दन ! बड़ी-छोटी पनियाँ, माहयाँ, पुत्रों और नातियाँको मी जो राजा अपराध करनेपर दण्ड और अच्छे कार्य करनेपर अनुम्रहरूप पुरस्कार देता है, यही उसके द्वारा गाईस्थ्य-धर्मका पालन है और यही उसकी तपस्या है।। २३॥ साधूनामर्चनीयानां पूजा सुविदितात्मनाम्।

पालनं पुरुषव्याञ्च गृहाश्रमपदं भवेत ॥ २४॥ पुरुषसिंह ! पुजनके योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओं-

की पूजा तथा रक्षा गृहस्थाश्रमके पुण्यफलकी प्राप्ति कराने-वाली है।। २४॥

आश्रमस्थानि भूतानि यस्त वेदमनि भारत।

आददीतेह भोज्येन तद गाईस्थ्यं युधिष्ठिर ॥ २५ ॥

भरतनन्दन युधिष्ठिर | जो किसी भी आश्रममें रहनेवाले प्राणियोंको अपने घरमें ठहराकर उनका मोजन आदिसे

सत्कार करता है। उस राजाके लिये वहीं गाईस्थ्य-धर्मका पाटन है।। यः स्थितः पुरुषो धर्मे धात्रा सृष्टे यथार्थवत् ।

आश्रमाणां हि सर्वेषां फलं प्राप्नोत्यनामयम् ॥ २६ ॥ जो पुरुष विधातादारा विहित धर्ममे स्थित होकर यथार्थ

रूपसे उसका पालन करता है। वह सभी आश्रमीके निदीप फलको प्राप्त कर लेता है।। २६॥

यसिन्न नक्यन्ति गुणाः कौन्तेय पुरुषे सदा ।

तमप्याहर्नरश्रेष्ठं यधिष्टिर ॥ २७ ॥ भाश्यमस्थं

कुन्तीनन्दन सुधिष्ठिर । जिस पुरुषमें स्थित हुए सद्रणीका कभी नाश नहीं होता। उस नरश्रेष्ठको सभी आश्रमीके पालनमें

स्थित ग्रताया गया है ॥ २७ ॥

स्थानमानं कुछे मानं वयोमानं तथैव च । कर्वन यसति सर्वेषु ह्याथमेषु युधिष्टिर॥२८॥

युधिष्रिर ! जो राजा खानः कुल और अवस्थाका मान रखते हुए कार्य करता है, वह सभी आश्रमोमें निवास करनेका

फल पाता है ॥ २८ ॥

देशधर्माश्च कौन्तेय क्रलधर्मास्तथैव च। पालयन् पुरुषच्यात्र राजा सर्वाश्रमी भवेत्॥ २९॥

कुत्तीकुमार ! पुरुषसिंह ! देश-धर्म और कुळधर्मका पालन करनेवाला राजा सभी आश्रमोंके पुण्यफलका भागी

होता है ॥ २९ ॥

काले विभूति भूतानामुपहारांस्तथैव च। अर्ह्यन् पुरुषन्यात्र साधूनामाश्रमे वसेत्॥ ३०॥

नरव्याघ्र नरेश ! जो समय-समयपर सम्पत्ति और उपहार देकर समस्त प्राणियोंका सम्मान करता रहता है। वह साधु

पुरुषोंके आश्रममे निवासका पुण्यफल पा लेता है।। ३०॥ यो धर्म प्रत्यवेसते। दशधर्मगतश्चापि

सर्वलोकस्य कौन्तेय राजा भवति सोऽऽग्रमी ॥ ३१ ॥ कुन्तीनन्दन ! जो राजा मनुप्रोक्त दस धर्मीमें स्थित

होकर भी सम्पूर्ण जगत्के धर्मपर इष्टि रखता है, वह समी आश्रमींके पुण्य-फलका भागी होता है ॥ ३१ ॥

ये धर्मकुशला लोके धर्म कुर्वन्ति भारत। पालिता यस्य विषये धर्मोशस्तस्य भूपतेः॥ ३२॥ भरतनन्दन ! जो घर्मसुराज मनुख्य होकर्मे घर्मका

अनुष्ठान करते हैं, वे जिस राजाके राज्यमे पालिस होते हैं,

उस राजाको उनके धर्मका छठा अश प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ धर्मारामान् धर्मपरान् ये न रक्षन्ति मानवान् ।

पार्थिवाः प्रचयच्याच्य तेषां पापं हरन्ति ते ॥ ३३॥

परुषरिंह ! जो राजा धर्ममे ही रमण करनेवाले धर्म परायण सानवोकी रक्षा नहीं करते हैं। वे उनके पार बटोर क्षेत्रे हैं ॥ इड ॥

ये चाप्यत्र सहायाः स्यः पार्थिवानां युधिष्टिर ।

ते चैबांशहराः सर्वे धर्मे परकृतेऽन्य ॥ ३४॥

निष्पाप युधिष्ठिर !जो लोग इस जगत्में राजाओं के सहायक होते हैं। वे सभी उस राज्यमें दूसरोदारा किये गये धर्मका अग

प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३४ ॥ सर्वाश्रमपरेऽप्याहर्गार्हस्थ्यं दीप्तनिर्णयम्।

पावनं पुरुषन्यात्र यं धर्मे पर्यपासाहे॥३५॥

प्रवर्षिह । शास्त्रज्ञ विद्वान कहते हैं कि हमलोग जिस

गार्डस्थ्य-धर्मका सेवन कर रहे हैं। वह सभी आश्रमोंमें श्रेष्ठ एवं पावन हैं। उसके विषयमें शास्त्रोंका यह निर्णय सकते विदित है ॥ ३५ ॥

आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वैभवति मानवः।

न्यस्तदण्डो जितकोधः प्रेत्येह लभते सुखम् ॥ १६॥

जो मानव समस्त प्राणियोके प्रति अपने समान ही भाव रखता है। दण्डका त्याग कर देता है। कोघको जीत हैता है। वह इस लोकमें और मृत्युके पश्चात् परलोकमें भी सुख पाता है। धर्मे स्थिता सत्त्ववीर्यो धर्मसेतवटारका।

त्यागवाताध्वगा शीव्रा नौस्तं संतारियव्यति ॥ ३७ ॥

राजधर्भ एक नौकाके समान है। वह नौका धर्मरूपी समुद्रमें स्थित है । सत्वगुण ही उस नीकाका संचारन करने वाला यल (कर्णधार) है। धर्मशास्त्र ही उते बॉधनेवाली रस्ती है, त्यागरूपी वायुका सहारा पाकर वह मार्गपर जीमता पूर्वक चळती है। वह नाव ही राजाको संसारशमुदसे पार

कर देगी ॥ ३७॥

यदा निवृत्तः सर्वसात् कामोयोऽस्य हृदि स्थितः। तदा भवति सत्त्वस्थाततो महा समञ्जूते॥ ३८॥ मनुष्यके हृदयमें जो-जो कामनाएँ स्थित हैं, उन सबसे

जय वह निवृत्त हो जाता है। तत्र उसकी विशुद्ध सत्वगुणर्ने खिति होती है और इसी समय उसे परब्रहा परमालाके सक्य-

का साक्षात्कार होता है ॥ ३८॥

सुप्रसन्नस्तु भावेन योगेन च नराधिय। धर्मे पुरुषशार्ट्छ प्राप्स्यते पालने रतः॥३९॥

नरेश्वर ! युरुषिंद्ध ! चित्तवृत्तियोंके निरोधन्य योगते और सममावसे जब अन्तःकरण अत्यन्त शुद्र एवं प्रसन्न हो जाता है। तब प्रजापालनस्यायण राजा उत्तम धर्मके फलना भागी होता है ॥ ३९॥

वेदाध्ययनशीलानां विभाणां साधुकर्मणाम्। पालने यत्नमातिष्ठ सर्वलोकस्य चैव ह ॥ ४०॥ युधिष्ठिर ! ग्रम वेदाध्ययनमें संलग्न रहनेवाने, सन्दर्भे

परायण ब्राह्मणो तथा अन्य सद छोगोंके पालन-पोपणका प्रयत्न करो ॥ ४०॥

वने चरन्ति ये धर्ममाथ्रमेषु च भारत। रक्षणात तच्छतगणं धर्म प्राप्तोति पार्थिवः ॥ ४१ ॥

भरतनन्दन । वनमें और विभिन्न आश्रमोंमें रहकर को लोग जितना धर्म करते हैं। उनकी रक्षा करनेसे राजा उनसे

सीगुने धर्मका भागी होता है ॥ ४१ ॥ एष ते विविधो धर्मः पाण्डवश्रेष्ट कीर्तितः।

अनुतिष्ठ त्वमेनं वै पूर्वहर्षं सनातनम् ॥ ४२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि चातुराश्रम्यविधौ पटपप्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजधर्मानुजासनपर्वेमें चारों आध्यमेकि धर्मका वर्ण निवयमक छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६॥

### सप्तपष्टितमोऽध्यायः

राष्ट्रकी रक्षा और उन्नतिके लिये राजाकी आवश्यकताका प्रतिपादन

यधिष्ठिर उवाच

चातुराश्रम्यमुक्तं ते चातुर्वर्ण्यं तथैव च । राष्ट्रस्य यत् कृत्यतमं ततो बृहि वितामह ॥ १ ॥

राजा युधिष्टिरने कहा-पितामह । आपने चारी आश्रमीं और चारों वर्णीके धर्म बतलाये। अब आप मुझे यह बताइये कि समूचे राष्ट्रका-उस राष्ट्रमें निवास करने-वाले प्रत्येक नागरिकका मुख्य कार्य क्या है १ ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

राष्ट्रस्येतत् छत्यतमं राज्ञ एवाभिपेचनम्। अनिन्द्रमवलं राष्ट्रं दस्वचोऽभिभवन्त्युत ॥ २ ॥

भीष्मजी बोले—युधिष्ठिर ! राष्ट्र अथवा राष्ट्रवासी प्रजावर्गका सबसे प्रधान कार्य यह है कि वह किसीयोग्य राजा-का अभिषेक करे, क्योंकि विमा राजाका राष्ट्र निर्वे होता है । उसे डाकू और छुटेरे छ्टते तथा सताते हैं ॥ २ ॥ अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते। परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम् ॥ ३ ॥

जिन देशोंने कोई राजा नहीं होता। वहाँ धर्मकी भी खिति नहीं रहती है। अतः वहाँके छोग एक दूसरेको हड़पने लगते हैं। इसलिये नहीं अराजकता हो, उस देशको सर्व्या धिक्कार है ! ॥ ३॥ इन्द्रमेच प्रबृणुते यद्गाजानमिति श्रुतिः।

यथैवेन्द्रस्तथा राजा सम्पूच्यो भृतिमिञ्छता ॥ ४ ॥ शति कहती है। प्रजा जो राजाका वरण करती है। वह मानो इन्द्रका ही वरण करती है, अतः लोकका कल्याण चाहनेवाले पुरुषको इन्द्रके समान ही राजाका पूक्रन करना चाहिये ॥ ४ ॥

नाराजकेषु राष्ट्रेषु चस्तव्यमिति रोचये। हम्यमग्निर्वहत्युत ॥ ५ ॥ यप्टेप

मेरी रुचि तो यह है कि जहाँ कोई राजा न हो। उन देशोंमें निवास ही नहीं करना चाहिये। विना राजाके राज्यमें दिये हुए हविष्यको अग्निदेव वहन नहीं करते ॥ ५ ॥ अथ चेदाभिवर्तेत राज्यार्थी वळवत्तरः।

पाण्डवश्रेष्र । यह तम्हारे लिये नाना प्रकारका धर्म बताया गया है। पूर्वजोंद्वारा आचरित इस सनातनधर्मका तम पालन करो ॥ ४२ ॥

चातुराश्चम्यमैकाभ्यं चातुर्वर्ण्यं च पाण्डव । धर्म पुरुपशार्द्दल प्राप्ससे पालने रतः ॥ ४३ ॥

पुरुषसिंह पाण्डुनन्दन ! यदि तुम प्रजाके पालनमें तसर रहोगे तो चारों आश्रमोंके, चारों वर्णोंके तथा एकाप्रताके धर्मको प्राप्त कर छोगे ॥ ४३ ॥

अराजकाणि राष्ट्राणि हतवीर्याणि वा पुनः॥ ६॥ प्रत्युहम्याभिपृज्यः स्यादेतदत्र सुमन्त्रितम् । न हि पापात् परतरमस्ति किञ्चिदराजकात् ॥ ७ ॥ यदि कोई प्रचल राजा राज्यके लोभसे उन विना राजाके

दुर्बछ देशोपर आक्रमण करे तो वहाँके निवासियोंको चाहिये कि वे आगे बढफर उसका खागत सत्कार करें। यही बहाँके लिये सबसे अच्छी सलाह हो सकती है। क्योंकि पापपूर्ण अराजकताते बढकर दूसरा कोई पाप नहीं है ॥ ६-७ ॥ स चेत् समज्ञपश्येत समग्रं कुशलं भवेत्। वलवान् हि प्रकृषितः कुर्यानिःशेषतामपि ॥ ८ ॥

वह बलबान् आक्रमणकारी नरेश यदि शान्त दृष्टिसे देखे तो राज्यकी पूर्णत. मलाई होती है और यदि वह क्रिपत हो गया तो उस राज्यका सर्वनांग कर सकता है !! ८ ||

भूयांसं लभते होशं या गौभीवति दुईहा। अथ या सुदुहा राजन नैव तां वितुदन्त्यपि॥ ९॥ राजन् । जो गाय कठिनाईसे दुही जाती है, उसे बहे-बडे

क्लेश उटाने पड़ते हैं। परत जो सुगमतार्युक दूब दुइ होने देती है। उसे छोग पीड़ा नहीं देते हैं। आरामसे रखते है॥ यदतप्तं प्रणमते नैतत संतापमहिति । यत् खयं नमते दारु न तत् संनामयन्त्यपि॥ १०॥

को राष्ट्र विना कष्ट पाये ही नतमस्तक हो जाता है। वह अधिक संतापका भागी नहीं होता । जो लकड़ी स्वयं ही सुक जाती है। उसे लोग झकानेका प्रयत्न नहीं करते हैं ॥१०॥ एतयोपमया चीर

संनमेत वलीयसे । इन्द्राय स प्रणमते नमते यो वलीयसे ॥ ११ ॥ बीर । इस उपमाको ध्यानमें रखते हुए दुर्वलको बलवानुके

रामने नतमस्तक हो जाना चाहिये। जो वलवानको प्रणाम करता है, वह मानो इन्द्रको ही नमस्कार करता है )) ११ ॥ तसाद् राजैव कर्तव्यः सततं भृतिमिञ्छता। न धनार्थों न दारार्थस्तेषां येपामराजकम् ॥१२॥

अतः सदा उन्नतिकी इच्छा रखनेवाले देशको अपनी

रक्षाके लिये किसीको राजा अवश्य बना छेना चाहिये। जिनके देशमें अराजकता है, उनके धन और खियोंपर उन्हींका अधि-कार बना रहे, यह सम्भव नहीं है॥ १२॥ प्रियत विकास स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र

प्रीयते हि हरन् पापः परवित्तमराजके। यदास्य उद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिञ्छति॥१३॥

अराजकताकी खितिमे दूसरोंके धनका अपहरण करनेवाळा पापाचारी मनुष्य वडा प्रवक्त होता है, परंतु जब दूसरे छटेरे उसका भी सारा धन हड्प छेते हैं, तब वह राजाकी आवश्यकता-का अनुभव करता है ॥ १३॥

पापा हापि तदा क्षेमं न लभन्ते कदाचन। पकस्य हि द्वौ हरतो द्वयोश्च बहवोऽपरे॥ १४॥

अराजक देशमें पापी मनुष्य भी कभी कुशलपूर्वक नहीं रह सकते । एकका धन दो मिलकर उठा ले जाते हैं और उन दोनोंका धन दूसरे बहुसंख्यक छुटेरे लट लेते हैं ॥ १४॥ अदासः कियते दासो हियनते च बलात् लियः। एतस्मात् कारणाद देवाः मजापालान् मचकिरे॥ १५॥

अराजकताकी स्थितिमें जो दास नहीं है। उसे दास बना लिया जाता है और स्त्रियोंका बलपूर्वक अयहरण किया जाता है। इसी कारणते देवताओंने प्रजापालकनरेशोंकी सृष्टि की है॥ राजा चेंक्र भवेछोंके पृथिच्यां दण्डधारकः। जले मत्स्यानिवाभक्ष्यम् दुर्बेशं बलवच्चराः॥ १६॥

यदि इस जगत्में भूतलपर दण्डधारी राजा न हो तो जेसे जलमें बड़ी मछलियों छोटो मछलियोंको खा जाती हैं। उसी प्रकार प्रवल मनुष्य दुवलेंको छट लायें ॥ १६ ॥ अराजकाः प्रजाः पूर्व विमेशुस्ति नः श्रुतम् । परस्परं भक्ष्यन्तो मत्स्या इव जले छशान् ॥ १७ ॥

हमने सुन रखा है कि जैसे पानीमें बळवान् मल्य दुर्बछ मल्खोंको अरना आहार बना छेते हैं। उसी प्रकार पूर्वकालमें राजाके न रहनेपर प्रजावर्गके छोग परस्पर एक दूसरेको सूखते हुए नष्ट हो गये थे ॥ १७॥

समेत्य तास्ततश्चक्तः समयानिति नः श्रुतम् । धाक्कारो दण्डपरुषो यश्च स्यात् पारजायिकः॥ १८॥ यः परस्वमथाद्यात् त्याज्या नस्तादशा इति । विश्वासार्थे च सर्वेषां वर्णानामविशेषतः। तास्तथा समयं कृत्वा समयेनावतस्थिरे॥ १९॥

तथ उन सबने मिळकर आपसमे नियम बनाया—यह वात हमारे सुननेमें आयी है। वह नियम इठ प्रकार है—एइम छोगोंमेंचे जो भी निष्टुर बोळनेवाळा, भयानक दण्ड देनेवाळा, परस्त्रीगामी तथापराये धनका अगहरण करनेवाळा हो। ऐसे सब छोगोंको हमें समाजते विष्टुक्त कर देना वाहिये। अभी वर्णके छोगोंमें विश्वास उराज करनेके छिये सामान्यतः ऐसा नियम बनाकर उसका पाळन करते हुए वे सब छोग सुखरे इहने छगे॥ १८-१९॥

सहितास्तास्तदा जग्मुरसुखार्ताः पितामहम् । अनीश्वरा विनद्दयामो भगवन्नीश्वरं दिदा॥ २०॥ यं पूजयेम सम्भूय यश्च नः प्रतिपालयेत्।

(कुछ समयतक इस प्रकार काम चलता रहा; हिंतु आगे चलकर पुनः दुर्ध्ववसा केल गयी) तय दुःखवेशीहित हुई सारी प्रकार्य एक साथ मिन्नकर ब्रह्मानीके पास गर्या और उनसे कहने लगीं—'भगवन्! राजाके विना तो इमलोगनय हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा राजा दीनिये, जो शासन करनेमें समर्थ हो; हम सब लोग मिलकर जिसकी पूजा करें और जो निरन्तर हमारा पालन करता रहे'॥ २० ई॥ वतो मानं ज्यादिवेश सन्तर्नाभिननन्द ताः॥ २१॥

वन ब्रह्माजीने मनुको राजा होनेकी आज्ञा दी; परतु मनुने उन प्रजाओंको स्वीकार नहीं कियां ।। २१॥

#### मनुरुवाच

विभेमिकर्मणः पापाद् राज्यं हि भृशदुस्तरम्। विशेषतो मनुष्येषु मिथ्यावृत्तेषु नित्वदा॥ २२॥

मनु बोले—मगवन् ! में पापकर्मते बहुत हरता हूं । राज्य करना वड़ा कठिन काम है — विशेषतः चरा मिया-चारमें प्रष्टच रहनेवाले मनुष्योंपर शासन करना तो और भी दुष्कर है ॥ २२ ॥

भीष्म उवाच

तमनुबन् प्रजा मा भै। कर्तृनेनो गमिष्यति । पश्नामधिपश्चाशद्धिरण्यस्य तथैष च ॥ २३ ॥ धान्यस्य दशमं भागं दास्यामः कोशवर्धनम् । कन्यां शहके चारुक्षणं विवादेषुयतासु च ॥ २४ ॥

भीष्मजी कहते हैं — राजन् ! तन कमल प्रजाजीने ममुसे कहा-ध्महाराज ! आप हरें सत ! पान तो उन्होंने कमेगा, जो उसे करेंगे ! हमलोग आपके कोशजी हृदिके लिये प्रति पत्तास पर्श्य ऑपर एक पश्च आपको दिया करेंगे ! इसी प्रकार मुखर्णका भी पत्तासवों भाग देते रहेंगे ! अनाजको उपन का दसवों भाग करके रूपमें होंगे ! जब हमारी बहुत सी कराएं होंगे। उसे हमारी बहुत सी कराएं होंगे। उसे समय उनमें जो सबसे मुखरी कराया होगी। उसे हम शुस्कित रूपमें आपको भेंट कर हेंगी। १३-१४॥ सखेन इस्लिय जेंग ये ममुख्या: प्रधानतः !

भवन्तं तेऽजुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवताः ॥ २५॥ ध्वैते देवता देवराज इन्द्रका अनुसरणकरते हैं। उडीप्रनार प्रधान-प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शक्तों और बाहनोंके साय

आपके पीछे-पीछे चर्लेंगे || २५ || स त्वं जातवलो राजा दुष्पचर्पः प्रतापवाद | सुखे चास्यस्वि नः सर्वोत्त कुचेर हव नैर्मृतात्॥ २६ || प्रजाका सहयोगपाकर आप एक प्रयक्त दुर्जपऔर प्रतागी

प्रजाक सहयायपाकर आप एक बनरा हुन राजा होंगे। जैसे छुनेर यहाँ तथा राक्षसेंकी रसा करके उन्हें सुखी बनाते हैं। उसी प्रकार आप हमें सुरक्षित एवं सुन्हेंन रक्खेंगे॥ २६॥

यं च धर्मे चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः। यं च धर्मे चरिष्यन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः। चतुर्थे तस्य धर्मस्य त्यत्संस्थं वे भविष्यति॥२०॥ स्जाप-जैसे राजाने द्वारा सुरक्षित हुदं प्रजापं जो जो बगं करेंगी, उसका चतुर्य माग आपको मिलता रहेगा ॥ २७ ॥ तेन धर्मेण महता सुखं लब्धेन भावितः । पाह्यसान सर्वतो राजन् देवानिव शतक्रतुः ॥ २८ ॥

प्राजन् । मुख्यपूर्वक प्राप्त हुए उस महान घमेंते सम्प्रका हो आप उसी प्रकार सन ओरसे हमारी रक्षा कीजिये। जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते हैं ॥ २८ ॥ विजयाय हि निर्याहि प्रतपन् रहिमचानिय । मानं विधम राजुणां जयोऽस्त तच सर्वदा ॥ २९ ॥

प्महाराज । आप तपते हुए अंग्रुमाली स्ट्रिके समान विजयके लिये यात्रा कीजिये, शत्रुओंका घमंड घूळमें भिला दीलिये और सर्वदा आपन्नी जय हो? ॥ २९ ॥ स्र निर्ययौ महातेजा चळेन महता चुतः । महाभिजनसम्पक्षस्तेजसा अञ्चलक्षिय ॥ ३० ॥

तन महान् कैन्यवळते भिरे हुए महाकुळीन, महातेजस्वी राजा मतु अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए-सैनिकळे॥ ३०॥ तस्य दृष्ट्या महत्त्वं ते महेन्द्रस्थेव देवताः। अपतजसिरे सर्वे स्वधर्मे च दृद्धमनः॥ ३१॥

जैत देवता देवराज इन्द्रका प्रमाव देखकर प्रमावित हो जोते हैं। उसी प्रकार सब लोग महाराज मनुका महत्त्व देखकर शालक्कित हो उटे और अपने अपने धर्ममें मन लगाने लगे ॥३१॥ ततो महीं परिचयी पर्जन्य इच बृष्टिमान् । रामयन सर्वतः पापान् सक्तमेश्च च बोजयन्॥३२॥

तदनन्तर वर्षां करनेवाले मेचके समानमञ्जापाचारियोंको धान्त करते और उन्हें अपने वर्णाक्षमोचित कर्मोमें ध्याते हुए भूमण्डलपर चारों और चूमने को ॥ ३२ ॥ प्तं ये भूतिमिच्छेयु। पृथिन्यां मानवाः कचित्। कुर्यु राजानमेवाये प्रजातुग्रह्कारणात्॥ ३३ ॥

इस प्रकार जो मतुष्य नैमन-वृद्धिकी कामना रखते हों, उन्हें सबसे पहले इस भूमण्डलमें प्रजाजनोंपर अतुप्रह करनेके किये कोई राजा अवस्य बना लेना चाहिये ॥ ३३॥ नमस्येरंक्ष तं भक्त्या शिष्या इस गुरुं सदा । देवा इस च देवेन्द्रं तत्र राजानमन्तिके॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते श्वान्तियविण राजधर्माचुशासनपर्याण रहे ॥ स्वाप्तये ही मृदुः मधुर और सरल हो ॥ ३९ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुजासनपर्वमें राष्ट्रके क्रिये राजाको नियुक्त करनेकी आवश्यकताका कथनविषयक सरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६७ ॥

अष्टषष्टितमोऽष्यायः

वसुमना और बृहस्पतिके संवादमें राजाके न होनेसे प्रजाकी हानि और होनेसे लाभका वर्णन

युधिष्टिर उनाच किमाहुदेंचतं विद्या राजानं भरतपंभ। मतुष्याणामधिपति तन्मे त्रृहि पितामह॥१॥ युधिष्टिरने पृद्धा—भरतश्रेष्ट पितामह । जो मनुष्योंका अधिपति है, उस राजाको बाह्यणकोग देवस्वरूप क्यों बताते हैं। यह मुक्ते बतानेकी कृपा करें॥१॥ फिर जैते दिण्य भक्तिभावते गुरुको नमस्कार करते हैं तथा जैते देवता देवराज इन्द्रको प्रणाम करते हैं। उसी प्रकार समस्त प्रजाननींको अपने राजाके निकट नमस्कार करना चाहिये॥ ३४॥

सत्कृतं स्वजनेनेह परोऽपि वहु मन्यते । स्वजनेन त्ववद्यातं परे परिभवन्त्युत्॥३५॥

इस छोक्रमें आसीय जन जिसका आदर करते हैं, उसे दूवरे लोग भी बहुत भानते हैं और जो स्वजनोंद्वारा तिरस्कृत होता है। उसका दूसरे भी अनादर करते हैं ॥ ३५ ॥ राज्ञः परेः परिभवः सर्वेपामसुखावहः। तस्माच्छत्रं च पत्रं च वासांस्थाभरणानि च ॥ ३६ ॥ भोजनान्यथ पानानि राह्ने दृषुर्गृहाणि च । आसनानि च शब्याध्य सर्वोपकरणानि च ॥ ३७ ॥

राजाका यदि दूसरोंके द्वारा पराभव हुआ तो वह समस्त प्रजाके किये दुःखदायी होता है। इसलिये प्रजाको चाहिये कि वह राजाके किये छत्र, वाहन, वस्त्र, आसूचण, मोजन, पान, यह, आसन और श्रव्या आदि सभी प्रकार-की समग्री भेंट करे।। १६-१७॥

गोप्ता तसाद् दुराधर्पः स्मितपूर्वाभिभाषिता । आभाषितश्च मधुरं प्रत्याभाषेत मानवान् ॥ ३८॥

इस प्रकार प्रजाकी सहायता पाकर राजा दुर्धर्ष प्यप्रजाकी रहा करनेमें समर्थ हो जाता है। राजाको चाहिये कि वह मुस्कपकर बात-बीत करें। यदि प्रजावगिक लोग उससे कोई बात पूछे तो बह मधुर बाणीमें उन्हें उत्तर हे।। ३८।। छठाको इहमक्तिः स्यात् स्विभागी जितेन्द्रियः। ईहितः प्रतिविद्येत सुद्ध चलगु च सुष्ठ च॥ ३९॥

राजा उपकार करनेवालोंके प्रति इतत्त और अपने भक्तो-पर शुद्ध स्तेद रखनेवाला हो। उपमोगमे आनेवाली वस्तुओंको ययायोग्य विभावन करके उन्हें काममेले। हन्द्रियाँको वद्यामें रक्ले। जो उत्तकी ओर देखे, उत्ते वह भी देखे एवं स्वमावसे हो मृद्ध, मधुर और सरक हो।। ३९॥

भीष्म उवाच धन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । पृहस्पति वसुमना यथा पप्रच्छ भारत ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—भारत ! इव विषयमे जानकार लोग उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रद्धार राज वसुमनाने वृहस्पतिजीसे यही वात पृष्ठी थी॥२॥ राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां वरः। महर्षि किल पप्रच्छ कृतप्रक्षं बृहस्पतिम्॥ ३॥

कहते हैं) प्राचीन कालमें बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ कोसलनरेश राजा वसुमनाने श्रुद्ध बुद्धिवाले महवि बृहस्पतिले कुछ प्रश्न किया ॥ ३॥

सर्वे वैनयिकं इत्या विनयको बृहस्पतिम् । दक्षिणानन्तरो भूत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम् ॥ ४ ॥ विधि पप्रच्छ राज्यस्य सर्वेळोकहिते रतः । प्रजानां सुखमन्विच्छन् धर्मशीळं वृहस्यतिम् ॥ ५ ॥

राजा बहुमना सम्पूर्ण क्षोकीके हितमतरपर रहनेवाळे थे । वे विनय प्रकट करनेकी कळाको जानते थे । वृहस्रतिजीके आनेपर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रकालन आदि धारा विनयसम्बन्धी बर्ताव पूर्ण करके महर्षिकी परिक्रमा करनेके अनन्तर उन्होंने विधिपूर्वक उनके चरणोमे मत्तक छकाया । फिर प्रजाके सुखकी इच्छा रखते हुए राजाने धर्मशील बृहस्रतिते राज्यस्वालनकी विधिके विश्वयमें इस प्रकार प्रका उपस्थित किया ॥ ४-५॥

प्रकार प्रश्न उपस्थित किया ।। ४-५ ॥ *चतुमना उनाच* 

केन भूतानि वर्धन्ते क्षयं गच्छन्ति केन वा । कमर्चन्तो महाप्राह्म सुखमव्ययमाप्तुयुः॥ ६॥

चसुमना बोळे---महामते ! राज्यमे रहनेवाले प्राणियोकी इदि कैंवे होती है ! उनका हाल कैंवे हो चक्रता है ! किल देवताकी पूजा करनेवाले लोगोंको अक्षय सुखकी प्राप्ति हो सकती है ! ॥ ६ ॥

पवं पृष्टो महाप्राग्नः कौसल्वेनामितौजसा। राजसत्कारमञ्चयं शशंसास्मे बृहस्पतिः॥ ७ ॥

अभित तेजस्वी कोराजनरेशके इस प्रकार प्रस्त करनेपर महाज्ञानी बृहस्गतिजीने शान्त्रभावते राजाके सत्कारकी आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरम्म किया ॥ ७ ॥

बृहस्पतिरुवाच

राजमूळो महाप्राप्त धर्मो छोकस्य उद्दयते। प्रजा राजभयादेव न खादन्ति परस्परम्॥८॥

चृहस्पतिजीने कहा — महापार । छोकमे जो धर्म देखा जाता है। उसका मूळ कारण राखा ही है। राजाके भयते ही प्रजा एक वृत्तरेको हङ्गप नहीं छेती है ॥८॥

हा प्रजा एक पूर्वपक्ष रहन नहीं ज्या है । । राजा होवाखिलं लोकं समुद्रिणं समुद्रसुकम् । प्रसादयति धर्मेण प्रसाद्य च विराजते ॥ ९ ॥

राजा ही मर्गादाका उदछहन करनेवाळे तथा अनुस्तित मोगोमें आसक्त हो उनकी प्राप्तिके ळिये उत्कण्ठित रहनेवाळे सारे जगत्के छोगोंको धर्मानुक्ळ शासनद्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्ततापूर्वक रहकर अपने तेजले प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥

यथा हानुद्ये राजन् भूतानि शशिस्य्येयोः। अमधे तमसि मज्जेयुरपश्यन्तः परस्परम्॥१०॥ यथा हातुर्के सत्स्या निराकान्दे विहह्नमाः। विहरेयुर्वेथाकामं विहिंसन्तः पुनः पुनः॥११॥ विमध्यातिकामेरंख विपह्मापि परस्परम्। वामध्यातिकामेरंख गच्छेयुर्नात्र संशयः॥१२॥ यामवाचिरेणेव गच्छेयुर्नात्र संशयः॥१२॥ पद्ममेव विना राहा विनद्शेयुरिमाः प्रजाः। अन्धे तमसि मञ्जेयुरगोणः पदावो यथा॥१३॥

यजन् ! जैसे सूर्यं और चन्द्रमाका उदय न होन्तर समस्त प्राणी चोर जन्ककारमें ह्वय जाते हैं और एक दूसरेंगे देख नहीं पाते हैं, जैसे योड़े जलवाले तालावर्मे मस्त्रमण तथा राक्षकरित उपनामें पित्रमोक छुड परशर एक दूसरे पर बारंग्रार चोट करते हुए रहलाहुमार विचरत करते हैं, के कीनी जे अपने प्रहारत हुए के कीनी जोट लाकर व्यक्ति हो उठते हैं। इस प्रकार आपतमे लड़ते हुए वे योड़े ही दिनोंमें नहप्राय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह राजाक विना वे वार्यी प्रजार्थ आपसमें लड़ समझ स्वात-की-नातमें नह हो जायेंगी और निना चरवाहित एक्जोरी मीति दुःखक चोर अन्यक्तरमें हुव जायेंगी ॥ १०-१३ ॥ हरेयुवंखक चोर अन्यक्तरमें हुव जायेंगी ॥ १०-१३ ॥ हरेयुवंखक चोर अन्यक्तरमें हुव जायेंगी ॥ १८-१३ ॥

हुन्युर्क्यायच्छमानांश्च यदि राजा न पालयेत् ॥ १४॥ यदिराजा प्रजाकी रक्षा न करे तोयलवात् मनुष्य दुर्वेलॅंगी बहुन्येटियोंको हर ले जायें और अपने घरन्यारकी रक्षाके लिये प्रयक्ष करनेवालोको मार डाले ॥ १४॥

ममेदमिति छोकेऽस्मिन् न भवेत् सम्परिग्रहः। न दारा न च पुत्रः स्याप्त धनं न परिग्रहः। विष्वन्छोपः प्रवर्तेत यदि राजा न पाळयेत्॥१५॥

यदि राजा रक्षा न करे तो इट जगत्मे स्त्री। पुनः धन अथवा घरचार कोई भी ऐसा समह सम्भव नहीं हो सम्ता। जिसके लिये कोई कह सके कि बह मेरा है। सब ओर सम्ब्री सारी सम्पत्तिका लीप हो जाय ॥ १५॥

यानं यख्नमळङ्कारान् रक्तांनि विविधानि च । हरेयुः सहस्रा पापा यदि राजा न पालयेत् ॥ १६ ॥ यदि राजा प्रजाका पालन न करे तो पाराचारी छटेरे

यदि राजा प्रजाका पालन न कर ता पाराचार उर-सहसा आक्रमण करके चाहन, बक्त आभूरण और नाना प्रकारके रक लूट छे जायें ॥ १६॥

पतेद् बहुविधं शस्त्रं वहुधा धर्मचारिषु । अधर्मः प्रयृहीतः स्याद् यदि राज्ञान पालयेद् ॥ १७॥ यदि राजा रक्षा न करे तो धर्माना पुरुषार वारंवार

यदि राजा रक्षा न करे तो अमीवा पुरुवार कार्या नाना प्रकारके सक्ष गर्छोकी मार पड़े और विवा हो हर होगोको अवर्मका मार्ग अहण करना पड़े ॥ १३॥ मातरं पितरं चुंद्धमाचार्यमतिर्थि गुरुम्।

मातरं पितर बुद्धमांवीयमाताय पुरुष्ता १८॥ क्लिश्रीयुर्पप हिंस्युवी यदि राजा न पालयेत्॥ १८॥ यदि राजा पालन न करे तो बुरावारी मनुष्यमाता। तिना

यदि राजा पालन न कर ता दुर्पचार गर्द राजा पालन न कर ता दुर्पचार गर्दे चार्य अपना बृद्ध, आंचार्य, अतिथि और गुक्को क्षेत्र पहुँचार अपना मार डार्ले ॥ १८॥ वधवन्धपरिक्केशो नित्यमर्थवता भवेत्। ममत्वं च न विन्द्रेयुर्यदि राजा न पाळयेत्॥ १९ ॥

यदि राजा रक्षा न करे तो घनवानीको प्रतिदिन चच या बन्धनका क्लेश उठाना पड़े और किली भी बखुको ये अपनी न कह सर्के ॥ १९ ॥

अन्ताश्चाकाळपवस्युलोंकोऽयं दस्युसाद् भवेत्। पतेयुर्नरकं घोरं यदि राजा न पाळयेत्॥ २०॥

पंद राजा प्रजाका पाळन न करे तो अकालमें ही लोगीकी मृत्यु होने लगे। यह समस्त जगत् डाकुऑके अधीन हो जाय और (पाके कारण) थेर नरकमें गिर जाय ॥ २०॥ न योनिदोषो चर्तेत न कृषिन चणिकपथः । मज्जेद् धर्मस्त्रयी न स्याद् यदि राजा न पाळयेस्॥ २१॥

यदि राजा पालन न करें तो व्यक्तिचारवे किलीको धूणा न हो। खेती नष्ट हो जायः व्यापार चौपट हो जायः धर्म हुव जाय और तीनों वेदोंका कहीं पता न चले ॥ २१ ॥ न यक्षाः सम्मवतेंयुर्विधियत् स्वसदक्षिणाः ।

स विवाद्याः समाजो चा यदि राजा न पाळचेत्॥२२॥ यदि राजा जगत्की रक्षा न करे तो विश्वित् पर्यात दक्षिणाओंसे युक्त यश्चेमा अनुष्ठान वद हो जायः विवाह

न हो और समाजिक कार्य हक जायँ ॥ २२ ॥ न सुषाः सम्प्रवर्तेयन् न मध्येरंध्य गर्भराः । घोषाः प्रणारां गच्छेयुर्वदि राजा न पाळवेत् ॥ २३ ॥

यि राजा पद्मर्थोका पालन न करे तो खेंड गायोंने गर्माधान न करें, दूस-दृष्टी से श्रेट घड़े वा मटके कभी महे न जार्थ और गोशाले नष्ट हो जाये।। २३।। घरतमुश्चिश्चह्दर्य हाहा भूतमचेतनम् । क्षणेन विनशेत सर्वे यदि एता न पालयेत्॥ २८॥

यदि राजा रक्षा न करे तो सारा जात् भयभीतः उद्दिग्न-चित्तः हाहाकारपयमण तथा अचेत हो धणमरमें नष्ट हो जाय॥ २४॥

न संवत्सरसभाणि तिष्ठेयुरकुतोभयाः। विधिवद्दक्षिणावन्तियदि राजा न पालयेत्॥ २५॥

यदि राजा पालन न करेतो उनमें विधिष्कं विद्याणाञीते युक्त वार्षिक यह वेखटके न चल वहें ॥ २५ ॥ ब्राह्मणाश्चतुरो वेदान् नाधीयीरंस्तपस्थिनः । विद्यास्त्राता व्रतस्ताता यदि राजान पाल्येत्॥ २६ ॥

यदि राजा पालन न करे ती विद्या पढकर स्नातक हुए मधाचर्य-मतका पालन करनेवाले और तपस्ती तथा ग्राह्मण छोग चारों वेदोंका अध्ययन छोड़ दें ॥ २६॥

न छमेद् धर्मसंश्लेष इतविभवतो जनः। इतं सस्येन्द्रियो गच्छेद् यदि राजा न पालयेत ॥२७॥

यदि राजा पाळन न करे तो मनुष्य हताहत होकर वर्मका सम्पर्क छोड़ दें और चोर घरका मालमता ळेकर अपने शरीर और इन्हिगोंगर ऑच आये विना ही सकुशळ छौट जार्य !! २७ !! हस्तान्दस्तं परिमुपेद् भिद्येरन् सर्वेसेतवः । भयार्ते विद्रवेत् सर्वे यदि राजा न पाळयेत् ॥ २८ ॥ यदि राजा पाळन् न करे तो चोर और छुटेरे हाथमें

स्वति वाज पालन न करिया जिल्ला हुन हुन स्वति कार्य । स्वति कार्य । स्वति कार्य । स्वति कार्य । स्वति । स्वति स्वति स्वति स्वति । स्वति स्वति । स्वति स्वति । स

अन्याः सम्प्रवर्तेरम् भवेद् वै वर्णसंकरः । दुर्भिक्षमाविशेद् राष्ट्रं यदि राजा न पालयेत्॥ २९॥

यदि राजा पालन न करे तो धन और अन्याय एवं अत्यानार फैल जाय, वर्णसकर संतानें पैदा होने लगें और समुचे देशमें अकाल पड़ जाय ॥ २९ ॥

विवृत्य हि यथाकामं गृहद्वाराणि शेरते । मनुष्या रक्षिता राज्ञा समन्तादकतोभयाः ॥ ३०॥

मञ्जूष्या राह्यता राज्ञा समस्तादकुतामया ॥ २०॥ राजावे रहित हुए मतुष्य वय ओरवे निर्मय हो जाते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार घरके दरवाने खोळकर सोतेहैं॥ नाकुर्य सहते कश्चित् कुतो वा हस्तळाघवम् ।

यदि राजा न सम्यग् गाँ रक्षयत्यपि धार्मिकः ॥ ३१ ॥ यदि धर्मात्मा राजा मलीमॉति पृथ्वीकी रक्षा न करे तो कोई भी मनुष्य गाली-गलौज अथवा हायसे पीटे कानेका

कोई भी मनुष्य गाली-गालीज अथवा हाथवे पीटे जानेका अपमान कैते सहन करे ॥ ३१ ॥

स्त्रियश्चायुरुषा मार्गे सर्घोलङ्कारम्पिताः । निर्मेयाः प्रतिपद्यन्ते यदि रक्षति सूमिपः ॥ ३२ ॥ यदि पृश्वीका पालन करनेवाला राजा अपने राज्यकी रखा करता है तो समस्त आमूषणींवे विभूपित हुई ग्रन्दरी स्त्रियाँ किसी पुरुषको साथ लिये विना भी निर्मय होकर मार्गते आती-जाती हैं ॥ ३२ ॥

धर्ममेव प्रवस्ते न हिंसन्ति एरस्परम् । अनुगृक्षन्ति चास्योत्यं युदा रक्षति भूमिपः ॥ १३ ॥

बन राजा रक्षा करता है। तन सन छोग धर्मका ही पाछन करते हैं। कोई किछीकी हिंछा नहीं करते और सभी एक दूखेंपर अनुग्रह रखते हैं॥ ३३॥

यजन्ते च महायशैस्त्रयो वर्णाः पृथविद्यैः । युक्तास्त्राधीयते विद्यां यदा रसति सूमिपः ॥ ३४ ॥

व्यव राजा रक्षा करता है। तब तीनों वर्णोंके लोग नाना प्रकारके बढ़े-बढ़े यजींका अनुष्ठान करते हैं औरमनोयोगपूर्वक विद्यालयनमें लगे रहते हैं ॥ ३४ ॥

वार्तामुळो हायं लोकखच्या वैधार्यते सदा । तत् सर्वे वर्तते सम्यग् यदा रक्षति भूमिपः ॥ ३५॥

खेती आदि वसुन्धित जीविकाकी व्यवस्था ही इस जगतके जीवनका मूल है तथा षृष्टि आदिकी हेत्रभूत नयी विचाने ही सदा जगतका धारण-पोषण होता है। जब राजा प्रजाकी रक्षा करता है। तभी वह सब कुछ ठीक ढगसे चलता रहता है॥ यदा राजा धुरं श्रेष्ठामादाय बहति प्रजाः। महता यख्योगेन तदा लोकः प्रसीदिति॥ ३६॥

बाव राजा विशाल सैनिक-शक्तिके सहयोगसे भारी भार-

उठाकर प्रजाकी रक्षाका भार वहन करता है, तब यह सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न होता है !! ३६ !!

यस्याभावेन भूतानामभावः स्यात् समन्ततः । भावे च भावो नित्यं स्यात् कस्तं न प्रतिपूजयेत्।३७।

जिसके न रहनेपर सब ओरसे समस्त प्राणियोका अमाव होने लगता है और जिसके रहनेपर सदा सबका अस्तित्व बना रहता है। उस राजाका पूजन (आदर-सत्कार) कीन नहीं करेगा ? ॥ ३७ ॥

तस्य यो बहते भारं सर्वछोकभयावहम्। तिष्ठन त्रियहिते राज्ञ उभौ छोकाविमौ जयेत॥ ३८॥

जो उस राजाके प्रिय एवं हितसाधनमें सल्यन रहकर उसके सर्वलोकमयंकर शासन-भारको वहन करता है, वह इस लोक और परलोक दोनोंपर विजय पाता है ॥ ३८ ॥ यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाप्यजुचिन्त्येत् । असंदायमिह क्रिष्टः प्रेत्यापि नरकं झजेत ॥ ३९ ॥

जो पुरुष मनसे भी राजाके अनिष्टका चिन्तन करता है। वह निश्चय ही इह छोकमे कष्ट भोगता है और मरनेके बाद भी नरकमे पड़ता है ॥ ३९ ॥

न हि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः। महती देवता होवा नरक्षणे तिप्रति॥४०॥

्यह भी एक मनुष्य है' ऐसा समझकर कभी भी प्रस्वी-पालक नरेशकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि राजा मनुष्यरूपमें एक महान् देवता है।। ४०।।

कुरते पञ्चरूपाणि कालयुक्तानि यः सदा। भवत्यनिस्तयाऽऽदित्यो मृत्युवैश्रवणो यमः ॥ ४१ ॥

राजा ही सदा समयानुसार पाँच रूप धारण करता है। वह कमी अग्निः कमी सूत्रीः कमी मृत्युः कमी कुवेर और कमी यमराज बन जाता है। । ४१॥

थदा ह्यासीदतः पापान्, दहत्युप्रेण तेजसा । मिथ्योपचरितो राजा तदा भवति पावकः॥४२॥

जब पापातमा मनुष्य राजाके साथ मिथ्या बर्ताव करकेउसे ठगते हैं, तब वह अभिनसक्त हो जाता है और अपने उमतेबसे समीप आये हुए उन पापियोंको जलाकर मस्मकर देता है। ४२। यदा पश्यति चारेण सर्वभूतानि भूमिपः। क्षेमं च छत्वा व्रजति तदा भवति भास्करः॥ ४३॥

जब राजा गुप्तचरींद्वारा समस्त प्रजाओंकी देख-माळ करता है और उन सबकी रक्षा करता हुआ चलता है। तब

वह सूर्यरूप होता है ॥ ४३ ॥ अशुर्चीश्र यदा कुद्धः क्षिणोति दातशो नयन् । सपुत्रपोत्रान् सामात्यांस्तदाभवति सोऽन्तकः॥४४॥

सपुत्रपात्रान रानारपार्यात्रापार्यात्रा सेकड्रों मनुष्योंका जन राजा कुपित होकर अग्रद्धाचारी सेकड्रों मनुष्योंका उनके पुत्र, पीत्र और मन्त्रियोंशहित खंहार कर बाढता है। तब वह मृत्युरूप होता है।। ४४॥

तन वह मृत्युरूप होता है ॥ ४० ॥ यदा त्वधार्मिकान् सर्वोस्तीक्ष्णेद्रेण्डेनियच्छति । भार्मिकांश्चानुगृह्णाति भवत्यथ यमस्तदा ॥ ४५ ॥

जन बह कठोर दण्डके द्वारा समक्त अथार्मिक पुरुगोको काबुर्मे करके सम्मार्गपर छाता है और धर्मात्माओपर अनुमर करता है। उस समय बहु यमराज माना जाता है ॥ ४५॥

यदा तु धनधाराभिस्तर्पयन्त्रपुकारिणः। आच्छिनचि च रत्नानि विविधानयकारिणाम् ॥४६॥ श्रियं ददाति कस्मैचित् कसा/च्चित्रवर्गति। तदा वैश्रवणी राजा छोके भवति भूमिपः॥४०॥

जब राजा उपकारी पुरुषोंको घनरूपी जरुकी घाराओं ते 
राप्त करता है और अपकार करनेवाले हुएँकि नाना प्रकार 
राजोंको छीन लेता है। किसी राज्यहितैपीको धन देता है तो 
किसी (राज्यिवाहों ही) के धनक अपहरण कर लेता है। उस समय 
बह पृथिवीपालक नरेदा इस संसारमे कुनेर समझा जाता है॥ 
नास्थापवां स्थातन्यं दक्षेणाक्षिप्टकर्मणा । 
धन्यमाकाक्षता लोकपी चन्यानस्थाता ॥ ४८॥

धन्यमाकाङ्क्षता स्त्रकमाइवरस्थातस्थ्यता ॥ ४८॥ जो चमस्त कार्योमें निपुण, अनायाव ही कार्य-छाधन करनेमें समर्थ, धर्ममय लोकोंमें जानेजी हच्छा रखनेवालातथा होषडिए रहित हो। उस पुरुषको अपने देशके शासक नरेशकी निन्दाके कार्यमें नहीं पड़ना व्याहिये॥ ४८॥

त हि राज्ञः प्रतीपाति कुर्वन् सुखमवाप्तुयात् । पुत्रो भ्राता वयस्यो वा यदाप्यात्मसमो भवेत् ॥ ४९ ॥ राजाके विपरीत आचरण करनेवाळा मतुब्य उपना पुत्रः।

पार्ड भित्र अथवा आत्मके तुस्य ही क्यों न हो, कभी सुल नहीं पा सकता ॥ ४९ ॥

कुर्यात् कृष्णगतिः शेषं ध्वळितो ऽतिळसारथिः । न तु राजाभिपन्तस्य शेषं फ्वचन विद्यते ॥ ५०॥ वाद्यक्षी सहायताले प्रच्चित हुई आग जर किसी गाँव

वायुको सहायतास प्रच्यालत हुं है जोग जर किया का या जंगळको जलने लगे तो सम्मव है कि वहांका हुछ मान जलाये बिना शेष छोड़ हो। परत राजा जिलपर आक्रमण करता है। उनको कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती ॥५०॥ तस्य सर्वाणि रह्याणि दूरतः परिवर्जयेत्। प्रस्थाणि दूरतः परिवर्जयेत्। प्रस्थाणि दुरतः परिवर्जयेत्। प्रस्थाणि स्राप्ति कुगुण्सेत राजस्वहरणानरः॥ ५१॥

मनुष्यको चाहिये कि राजाकी सारी रखणीय वस्तुर्जीको दूरते ही त्याग दे और मृत्युक्ती ही माँतिराजधनके अपहरणवे घृणा करके उसके अपनेको बचानेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ नक्ष्येदिभिमृदान् सच्चो मृगः कृटमिव स्पृदान् ।

आत्मस्वमित्र रक्षेत राजस्वमिद्द युद्धिमान् ॥ ५२॥ जैले मृग मारण-मन्त्रका सर्या करते ही अपने प्राणीने ह्याय घो येडता है। उसी प्रकार राजाके घनपर हाय ह्याने बाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है। अतः बुद्धिमान् पुरुष्ते

चाहिये कि वह अपने ही घनके समान इस जात्में राजाते घनकी भी रक्षा करे ॥ ५२ ॥ महान्तं नरकं घोरमप्रतिष्टमचेतनम् । पतन्ति चिरपात्राय राजवित्तापहारिणः॥ ५३॥ राजाके घनका अपहरण करनेवाले मतुष्य दीर्ननन्ते

राज्यके घनका अपहरण करनेवाल भगुष्प लिये विद्याल भयकरा अस्पिर और चेतनाग्रकिको इस कर देनेवाले नरकर्मे गिरते हैं॥ ५३॥ राजा भोजो विराद् सम्राट् क्षत्रियो भूपतिर्नृपः। य एभिः स्त्यते शब्दैः कस्तं नार्चितुमहीत ॥ ५४ ॥

मोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और ट्रप-इन शब्दोंद्वारा जिस राजाकी स्तुति की जाती है, उस प्रजापालक नरेशकी पूजा कौन नहीं करेगा १ ॥ ५४ ॥ तस्माद् सुभूयुर्नियतो जितात्मा नियतेन्द्रियः । मधावी स्मृतिमान् दक्षः संक्षयेत महीपतिम् ॥५५॥

इसिल्ये अपनी उन्नतिकी इच्छा रखनेवालाः मेघावीः स्मरण-शक्तिरे सम्पन्न एव कार्यदक्ष मनुष्य निवमपूर्वक रहकर मन और इन्ट्रियोंको संयममे रखते हुए राजाका आश्रय ग्रहण करे॥ ५५॥

कृतज्ञं प्राज्ञमञ्ज्ञद्रं दृढभक्ति जितेन्द्रियम् । धर्मनित्यं स्थितं नीत्यं मन्त्रिणं पूजयेन्नुपः ॥ ५६ ॥

राजाको उचित है कि वह इत्तरा विद्वान्, महामनाः राजाके प्रति हद मिक रखनेवालेः जितेन्द्रियः नित्य धर्म-परावण और नीतिन मन्त्रीका आदर करे॥ ५६॥ इद्वभक्ति छुतप्रशं धर्मशं संयतेन्द्रियम्। इर्मभुद्वकर्माणं निपिद्यज्ञनमाश्चयेतः॥ ५७॥

इसी प्रकार राजा अपने प्रति इट मस्तिसे स्प्यकः गुद्रकी शिक्षा पाने हुए, झुद्धिमानः धर्मकः नितिन्द्रियः शूर्वीर और श्रेष्ठ कर्म करनेवाले ऐसे वीर पुरुपको सेनापति बनावे, बो अपनी सहायताके लिये दूसरीका आश्रय लेनेवाला न हो ॥

राजा प्रगर्स कुरुते मनुष्यं राजा छत्रां ये कुरुते मनुष्यम् । राजाभिपञ्चस्य कुतः सुखानि राजाभ्युपेतं सुखिनं करोति ॥ ५८ ॥ राजा मनुष्यको घृष्ट एव सबल बनाता है और राजा ही उसे हुवैल कर देता है । राजाके रोषका शिकार बने हुए मनुष्यको केंद्रे सुख मिल सकता है १ राजा अपने

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमोनुशासनपर्वणि आहिरसवाक्षेऽध्यप्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ ६६प्रकारश्रीमहामारतशान्तिपर्वके शन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमें बृहरपत्तिरोक्षा उपदेशविषयक अटसप्टमें अध्वाय पूग हुआ ॥६८ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिट्यकर कुळ ६२ श्लोक हैं )

एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

राजाके प्रधान कर्तव्योंका तथा दण्डनीतिके द्वारा युगोंके निर्माणका वर्णन

पार्थिवेन विद्योषेण किं कार्यमविद्याप्यते। कथं रक्ष्यो जनपदः कथं जेयास्त्र दात्रवः॥ १॥

युधिष्टिरने पूछा—पितामइ! राजाके द्वारा विजेष-रुपसेपालन करने बोग्य और कौन-सा कार्य होए है! उसे गॉबॉकी रक्षा कैने करनी चाहिये और शत्रुकोंको किस प्रकार जीवना चाहिये!॥ १॥

कथं चारं प्रयुक्षीत वर्णान् विश्वास्त्रयेत् कथम्। कथं भृत्यान् कथं दारान् कथं पुत्रांश्च भारत ॥ २ ॥

राजा गुप्तचरकी नियुक्ति कैसे करे ! सब वर्णाके सनमें किस प्रकार विश्वास उत्पन्न करे ! भारत ! बह भूर्स्योः स्त्रियो श्ररणागतको सुबी बना देता है ॥ ५८ ॥ (राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाहच राहोऽप्रतिमं शरीरम् । राहा विद्वीना न भवन्ति देशा देशैविंदीना न मृपा भवन्ति ॥ )

राजा प्रजार्भोका प्रथम अथवा प्रधान शरीर है । प्रजा मी राजाका अनुरम शरीर है । राजाके विना देश और वहाँके निवासी नहीं रह सकते और देशों तथा देशवासियोंके विना राजा भी नहीं रह सकते हैं ॥

राजा प्रजानां हृद्यं गरीयो गतिः प्रतिष्टा सुषमुत्तमं च। समाश्रिता लोकमिमं परं च

जयन्ति सम्यक् पुरुषा नरेन्द्र ॥ ५९ ॥ राजा प्रजाका गुरुतर इदयः गतिः प्रतिष्ठा और उत्तम सुख है। नरेन्ट्र । राजाका आश्रय लेनेवाले मनुष्य इस लोक और परलोकपर भी पूर्णतः विजय पा लेते हैं॥ ५९ ॥

नराधिपश्चाप्यज्ञशिष्य मेदिनीं दमेन सत्येन च सौद्धदेन। महद्भिरिष्ठा फतुभिर्महायदाा-स्त्रिविष्टपे स्थानमुपैति द्याध्वतम्॥ ६०॥

राजा भी इन्द्रिय-संचम, सत्य और सीहार्दके साथ इस प्रस्वीका भाजीभोंति शासन करके बढ़े-बढ़े यहाँके अनुष्ठान-हारा महान् यशका भागी हो स्वर्गकोकमें सनातन स्थान प्राप्त कर खेता है ॥ ६० ॥

स पवमुकोऽङ्गिरसा कौसल्यो राजसत्तमः। प्रयत्नात् छतवान् वीरः प्रजानां परिपालनम् ॥ ६१ ॥

राजत् । वृहस्थतिजीके ऐखा कहनेपर राजाओंमें श्रेष्ठ कोसळनरेश बीर बसुमना अपनी प्रजाओंका प्रयतपूर्वक पाळन करने को ॥ ६१॥

ितिके द्वारा युगोंके निर्माणका वर्णन और पुत्रोंको भी कैसे कार्यमें रूगाने ? तथा उनके मनमें भी किस तरह विश्वास पैदा करे ? ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

राजवृत्तं महाराज श्रृष्टुण्वावहितोऽसिलम् । यत् कार्ये पार्थिवेनादौ पार्थिवप्रकृतेन वा॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा-महाराज ! क्षत्रिय राजा अथवा राज-कार्य करनेवाले अन्य पुरुषको स्वत्ये पहले जो कार्य करना चाहिये, वह सारा राजकीय आचार-व्यवहार सावधान होकर पुनो ॥ ३॥

व्यातमा जेयः सदा राक्षा ततो जेयाश्च रात्रवः। मजितातमा नरपतिर्विजयेत कथं रिपून्॥ ४॥

में वें वें रू=्र १ : हे हू=

राजाको सबसे पहले सदा अपने मनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये, उसके बाट राजुर्जीको जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये। जिस राजाने अपने मनको नहीं जीता, वह शतुपर विजय कैसे पासकता है १ ॥ ४ ॥

एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गविनिग्रहः । जितेन्द्रियो नरपतिर्वाधितुं शक्नुयादरीन् ॥ ५ ॥

श्रोत्र आदि पॉचों इस्ट्रियोंको वद्यमे रखना यही मनपर विजय पाना है। जितेन्द्रिय नरेश ही अपने शत्रुश्रोंका दमन कर सकता है॥ ५॥

न्यसेत गुरुमान् दुर्गेषु सन्धौ च कुरुनन्दन । नगरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव ह॥ ६॥

कुरुनन्दन ! राजाको किलोमें, राज्यकी सीमापर तथा नगर और गॉवके वगीचोंमे नेना रखनी चाहिये ॥ ६ ॥ संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरेषु च। मध्ये च नरहार्नुल तथा राजनिवेदाने॥ ७ ॥

नरसिंह ! इसी प्रकार सभी पड़ावीपर, वहे-बड़े गाँवो और नगरोंमें, अन्तःपुरमें तथा राजमहरूके आसपास भी रक्षक सैनिकॉकी नियुक्ति करनी चाहिये ॥ ७ ॥ प्रणिधीश्च ततः कुर्योज्ञडान्धवधिराकृतीन् । पुंचः परीक्षितान् प्राह्मान् क्षुत्पिपासाश्चमक्षमान् ॥८॥

तदनन्तर जिन छोगोंकी अच्छी तरह परीक्षा कर छी वायी हो। जो बुद्धिमान् होनेपर भी देखनेमें गूँगे। अघे और बहरे-छे जान पड़ते हों तथा जो भूख-प्याख और परिश्रम सहनेकी द्यक्ति रखते हों। ऐसे छोगोंको ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्योंमें नियुक्त करनाचाहिये॥८॥

लमात्येषु च सर्वेषु मित्रेषु विविधेषु च। पुत्रेषु च महाराज प्रणिद्ध्यात् समाहितः॥ ९॥

महाराज । राजा एकाग्रन्ति हो सब मन्त्रियोः नाना प्रकारके भित्रों तथा पुत्रोपर भी ग्रास्त्र नियुक्त करे ॥ ९ ॥ पुरे जनपदे चैंव तथा सामन्तराजस्त । यथा न विद्युरन्योन्यं प्रणिधेयास्त्रथा हि ते ॥ १० ॥

नगर, जनपद तथा मल्ल्लोग जहाँ व्यायाम करते हीं उन स्थानोंमे ऐसी युक्तिसे गुप्तचर नियुक्त करने चाहिये, जिससे वे आपसमें भी एक दूसरेको पहचान न सकें॥ १०॥ चारांस्त्र विद्यात् प्रहितान् परेण भरत्तर्थभ। आपणेषु विद्यारेषु समाजेषु च भिक्षुपु॥११॥ आरामेषु तथोचाने पण्डितानां समागमे। देशेषु चत्वरे चैव समासावस्थेषु च॥१२॥

भरतश्रेष्ठ ! राजाको अपने ग्रुप्तचरीहारा बाजारी, छोगोके धूमने-फिरनेके खानीं। सामाजिक उत्सर्वी। मिश्रुकोके सम्हरायी, वर्गीचो। उद्यानी। बिहानींकी समाओं। विभिन्न प्रान्ती। चौराहीं। समाओं और धर्मशालाओंमें शत्रुओंके मेलेहुए ग्रुप्तचरीका पता छगाते रहना चाहिये !! ११-१२ !!

पवं विचिन्नुयाद् राजा परचारं विचक्षणः। चारे हि विदिते पूर्वे हितं भवति पाण्डव॥१३॥ पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार खुदिमान् राजा शत्रुके गुप्तचरना टोइ लेता रहे। यदि उसने शत्रुके जायुसका पहले ही पता लगा लिया वो इससे उसका बड़ा हित होता है ॥ १२ ॥

यदा तु हीनं नृपतिर्विद्यादात्मानमात्मना । अमात्यैः सह सम्मन्त्र्य कुर्यात् संधि वलीयसा ॥१४॥

यदि राजाको अपना पक्ष खर्ग ही निर्मल जान पहे तो मन्त्रियोंने सलाह लेकर बलवान शत्रुके साथ तथि करले॥१४॥ ( विद्वांसःश्रित्रिया बौदया आहाणाइच बहुश्रुताः । दण्डनीती तु निष्पन्ना मन्त्रिणः पृथिवीपते ॥ प्रष्टव्यो आहाणः पूर्व नीतिशाखस्य तस्वित् । पश्चात् पृच्छेत भूपालः क्षत्रियं नीतिकोविदम्॥ वैद्यशुद्धी तथा भूयः शाख्रक्षी हितकारिणी ।)

पुण्यीपते । विद्वान् क्षत्रिय, वैश्य तथा अनेक भार्लोके स्राता आहाण यदि दण्डनीतिके आनमे निपुण हॉ तो इन्हे मन्यी बनाना चाहिये । पहुछे नीविगालका तच्च जाननेवाले विद्वान् आहाणके किसी आहेत लिये सलाह पूछनी चाहिये। इसकेशाद प्रव्यीपालक नरेशको चाहिये कि वह नीवित्र क्षत्रियसे अमीष्ट कार्यके विश्वयमे पूछे । यदमन्तर अपने हितमें लगे रहनेवाले शाला वैश्य और शुद्धींसे सलाह ले।।

अज्ञायमाने हीनत्वे संधि क्रुर्यात् परेण वै। क्रिप्सुर्वा कविदेवार्थे स्वरमाणो विचक्षणः॥१५॥

अपनी हीनता या निर्बलताका पता बधुको लगनेचे पहले ही द्यञ्चेक साथ संधि कर लेनी चाहिये। यदि इस सिके द्वारा कोई प्रयोजन विद्व करनेकी इच्छा हो तो विद्वान् एव बुद्धिसान् राजाको इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये॥१५॥ गुणवस्तो महोत्त्वाहा धर्मकाः साधवश्च थे। संद्धीत नुपस्तैश्च राष्ट्रं धर्मेण पालयन्॥१६॥

जो गुणवान्,महान् उत्लाही, धर्मज और साधु पुरुष हैं। उन्हें सहयोगी बनाकर धर्मपूर्वक राष्ट्रजी रक्षा करनेवाल नरेश बख्यान् राजाओंके साथ स्वि खापित करें ॥ १६ ॥ उच्छिद्धमानमारमानं बाह्या राजा महामतिः । पूर्वापकारिणो हन्यांत्ळोलहृष्ट्रां सर्वराः ॥ १९ ॥

यदि यह पता लग जाय कि कोई हमारा उच्छेद कर रहा है, तो परम बुद्धिमान् राजा पहलेके अपकारियों के तथा जनताके साथ देष रखनेवालोंको भी सर्वेषा नष्ट कर दे॥१०॥ यो नोपकर्तु शक्तोति नापकर्तु महीपतिः। न शक्यरूपश्चोन्दर्तुमुपेक्यस्ताहरों भवेत्॥१८॥

जो राजा न तो उपकार कर सकता हो और न अपनार कर सकता हो तथा जिसका सर्वथा उच्छेद कर डाठना भी उचित नहीं प्रतीत होता हो। उस राजाकी उपेता कर देनी चाहिये ॥ १८॥

यात्रायां यदि विशातमनाकन्द्रमनन्तरम्। व्यासक्तं च प्रमत्तं च दुर्वेष्ठं च विवक्षणः॥ १९॥ यात्रामाङ्गापयेद् वीरः कल्यः पुष्टवलः सुवी। पूर्वे कृत्वा विभानं च यात्रायां नगरे तथा॥ २०॥ यदि शत्रुपर चहाई करनेकी इच्छा हो तो पहले उसके वालावक वारेम अच्छी तरह पता लगा लेना चाहिये । यदि वह मित्रहीनः सहायकों और वन्धुकोंसे रहितः दूखरोंके साथ युद्धमें लगा हुआः प्रमादमें पड़ा हुआ तथा दुर्वछ जान पड़े और इधर अपनी सैनिक शक्ति प्रवल हो तो युद्धमिपुणः युद्धके साधनोंसे सम्पन्न एव वीर राजाको उचित है कि अपनी सेनाको यात्राके लिये आजा दे दें। पहले अपनी राज्यातीकी रहाका प्रवन्य करके शत्रुपर आक्रमण करना चाहिये॥ १९-२०॥

न च वक्षो भवेदस्य मृषो यक्षातिर्वार्यवान् । होनश्च वल्रवीर्याभ्यां कर्षयंस्तत्परो वसेत्॥ २१॥

वल और पराक्रमते हीन राजा भी जो अपनेसे अत्यन्त शक्तिशाली नरेश हो उसके अधीन न रहे । उसे चाहिये कि ग्रुसल्पसे प्रवल गत्रुको क्षीण करनेका प्रयत्नकरता रहे॥२१॥ राष्ट्रं च पीडयेस् तस्य शस्त्राश्चित्रियमुळेनैः। अमास्यवस्लभानां च विवादांस्तस्य कारयेस् ॥ २२॥

बह राखोंके प्रहारते घायल करके। आग खगाकर तथा निषके प्रयोगद्वारा मुर्खित करके शबुके राष्ट्रमें रहनेवाले छोगोंको पीड़ा दे। यत्नियाँ तथा राजाके प्रिय व्यक्तियाँमें कलह प्रारम्म

करा दे॥ २२॥

वर्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता । एपायैखिभिरादानमधैस्याह वृहस्पतिः ॥ २३ ॥ सान्त्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप । यद्धें शक्तुयात् प्राप्तुं तेन तुष्येत पण्डितः ॥ २४ ॥

को द्विद्वमान् राजा राज्यका हित चाहे। उसे सदा युद्धको टाळनेका ही प्रयत करना चाहिये! नरेश्वर! वृहस्पतिजीन रामः दान और भेद-इन तीन उपायेंित ही राजाके किये धनकी आय बतायी है। इन उपायेंित को धन प्राप्त किया जा सके। उसींचे विद्वान् राजाको संद्वष्ट होना चाहिये॥ २३-२४॥ आददीत चर्छि चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन।

स पङ्भागमपि प्राशस्तासामेवासिगुत्तये ॥ २५ ॥ कुरुनन्दन ! बुद्धिमान् नरेग प्रजावनीते उन्हींकी खाके क्षिये उनकी आयका छठा भाग करके रूपमें प्रकृण करे॥२५॥

दशधर्मगतेभ्यो यद् वसु वह्नत्यमेव च । तदाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय वै॥२६॥

मत्तः उत्मत्त आदि जो देश प्रकारके दण्डनीय मतुष्य हैं, उनसे योड़ा या बहुत जो वन दण्डके रूपमें प्राप्त हो, उसे पुरवासियोंकी रक्षाके छिये ही वहसा ग्रहण कर छे ॥ २६ ॥ यथा पुत्रास्तथा पौत्रा द्रप्टव्यास्ते न संशयः । भक्तिश्चैपां न कर्तव्या व्यवहारे प्रवर्शिते ॥ २७ ॥

निःसंबेह राजाको चाहिये कि वह अपनी प्रजाको पुत्रों और पौत्रोंकी मॉति स्नेहहष्टिसे देखे; परंतु कव न्याय करनेका अवसर प्राप्त हो; तब उसे स्नेहबग पहापात नहीं करना चाहिया।

 भत्त, उम्मच आदि दस प्रकार अपराधियोक नाम इस प्रकार हैं——? मत्त, २ उम्मच, ३ दस्कु, ४ दस्कर, ५ प्रवारक, ६ श्रठ, ७ उम्मद, ८ जुमारी, ९ कृषिम ठेखक (जाठिया), और १० प्रसंदोर। श्रोतुं चैव न्यसेद् राजा प्राह्मन् सर्वार्थदर्शिनः । व्यवहारेपु सततं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम् ॥ २८॥

राजा न्याय करते समय सदा वादी-प्रतिवादीकी वार्तोको सुननेके छिये अपने पास सर्वार्थहर्शी विद्वान् पुरुषोंको विद्याये रक्षेत्र न्योंकि विशुद्ध न्यायपर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है।। आकरे छक्षपे शुक्क तरे नागवछे तथा। न्यसेद्मात्यान् नृपतिः स्वासान् वा पुरुषान् हितान्।२९।

स्रोने आदिकी खाता नमका अनाज आदिकी मडी। नावके घाट तथा हाथियोके यूथ-इन सव स्थानींपर होनेवाली आयके निरीक्षणके लिये मन्त्रियोंको अथवा अपना हित चाहने-वाले विश्वसनीय पुरुषोको राजा नियुक्त करे ॥ २९॥

सम्यद्ग्डधरो नित्यं राजा धर्ममवाप्तुयात्। नृपस्य सततं दण्डः सम्यग् धर्मः प्रशस्यते ॥ २०॥

मुळीभाँति दण्ड घारण करनेवाला राजा खदा धर्मका भागी होता है। निरन्तर दण्ड धारण किये रहना राजाके लिये उत्तम धर्म मानकर उसकी प्रशंसा की जाती है।। ३०॥ वेदचेदाङ्गवित् प्राष्ठाः सुतपस्वी मृपो भनेत्। दानशोळक्ष्य स्ततं यक्षशीळक्ष्य भारत॥ ३१॥

भरतनन्दन ! राजाको वेदीं और वेदाङ्गीका विद्वानः। दुद्धिमानः तपस्तीः चदा दानशील और यजपरायण होना

द्यद्विमान्। तपस्तीः सदा दानशील और यनपरावण होन चाहिये ॥ ३१ ॥

यते गुणाः समस्ताः स्युर्नृपयः सततं स्थिराः। -व्यवहारळोपे नृपतेः कुतः खर्गः कुतो यदाः॥ ३२ ॥ वे वारे गुण राजमें क्दा क्षिरभाववे रहने चाहिये।

न जार पुन राजान चदा ।स्टरमावन रहन चाहिय। यदि राजाका न्यायोचित व्यवहार ही छत हो गया, तो उसे कैंगे स्वर्ग ग्रात हो सकता है और कैंगे यहा ! ॥ ३२ ॥ यदा तु पीडितो राजा भवेद् राक्षा वळीयसा । तदाभिसंश्रयेद् हुगैं बुद्धिमान् पृथिवीपतिः ॥ ३३ ॥

द्विसान् पृथिमीपालकं नरेश जन किसी अत्यन्त चलवॉन् राजाये पीड़ित होने लगे। तय उसे दुर्गका आश्रय लेना चाहिये॥ ३३॥

. विधाबाकम्य मित्राणि विधानमुपकरुपयेत् । साममेदान् विरोधार्थे विधानमुपकरुपयेत् ॥ ३४ ॥

उस समय प्राप्त कर्तन्यपर निचार करनेके लिये मिर्जोका आश्रय लेकर उनकी सलाइले पहले तो अपनी रक्षाके लिये उचित न्यवस्था करें; फिर साम, मेद अथवा शुद्धमेरी क्या करना है ! इसपर निचार करके उसके उपग्रक्त कार्य करे।। १४॥ घोषान् न्यसेत मार्गेषु आमानुत्थापयेहपि।

वाषान् न्यस्ततः मागपु श्रामानुत्थापयेदापे । अवेदायेच तान् सर्वोन् शास्त्रानगरकेव्यपि ॥ ३५ ॥ यदि श्रदका ही निश्चय हो तो प्रशासास्त्रोको वनमेंसे

उठाकर सङ्कींपर ले आने, छोटे-छोटे गाँवीकी उठा दे और उन सनको द्याखानगरी (कत्वों) में मिळा दे ॥ ३५ ॥ ये गुप्ताखीय दुर्गाध्य देशास्त्रेषु प्रवेशयेत् । धनिनो चळमख्यांध्य सान्स्वयित्वा पुना पुना ॥ ३६ ॥ राज्यमें जो धनी और सेनाके प्रधान-प्रधान अधिकारी हों अथवा जो मुख्य-मुख्य सेनाएँ हों, उन सबको बारबार सान्त्वना देकर ऐसे स्थानोंमे रख दे, जो अत्यन्त ग्रुप्त और दुर्गम हो ॥ ३६ ॥

शस्याभिहारं कुर्याच स्वयमेव नराधियः। असम्भवे प्रवेशस्य दहेद् दावाग्निना भृशम् ॥ ३७॥

राजा खर्य ही ध्यान देकर खेतोंमे तैयार हुई अनाजकी फसलको कटवाकर किलेके भीतर रखवा ले। यदि किलेमे लाना सम्भव न हो तो उन फसलोको आग लगाकर जल। दे॥ ३७॥

क्षेत्रस्थेषु च सस्येषु शत्रोहपत्तयेत्ररान् । विनाशयेद् वा तत् सर्वे बलेनाथ सकेन वा ॥ ३८ ॥

श्रुके खेतोंमें जो अनाज हों। उन्हें नष्ट करनेके लिये वहींके लोगोंमे फूट डाले अथवा अरती हीरोनाके द्वारा वह सब नष्ट करा दें। जिससे श्रुके पास खाद्यसामग्रीका अमाव हो जाय ॥ ३८ ॥

नदीमार्गेषु च तथा संक्रमानवसादयेत्। जलं विस्नावयेत् सर्वमविसाव्यं च दृषयेत्॥ ३९॥

नदीके मार्गोपर जो पुरू पड़ते हों उन सबको दुड़वादे। शत्रुके मार्गोमें जो जलाशय हों। उनका सारा जळ इधर-उधर बहा दे। जो जळ बहाया न जा सके। उसे दूषित कर दे। जिससे बह पीने योग्य न रह जाय ॥ ३९॥

तदात्वेनायतीभिश्च निवसेद् भूम्यनन्तरम् । प्रतीघातं परस्याजी मित्रकार्येऽप्यूपस्थिते ॥ ४० ॥

वर्तमान अथवा भविष्यमें सदा किसी मित्रका कार्य उपस्थित हो तो उसेभी छोड़कर अपने शत्रुके उस शत्रुका आश्रय रुकर रहे जो राज्यकी भूमिके निकटका निवासी हो तथा अद्धमें शत्रुपर आधात करनेके लिये तैयार रहता हो ॥ ४० ॥

जावात करनक १००४ तथार रहता हा ॥ ०० ॥ हुर्गाणां चाभितो राजा मूळच्छेदं प्रकारयेत् । सर्वेषां श्रुद्रवृक्षाणां चैत्यवृक्षान् विवर्जयेत् ॥ ४१ ॥

जो छोटे-छोटे दुर्ग हों ( जिनमें शत्रुजोंके छिपनेकी सम्भा-वना हो ), उन सबका राजा मूळोच्छेद करा डाले और चैत्य (देवाळ्य-सम्बन्धी) दृष्ठोंको छोड्कर अन्य समी छोटे-छोटे क्योंको करवा दे॥ ४१॥

प्रवृद्धानां च वृक्षाणां शाखां प्रच्छेद्येत् तथा । चैत्यानां सर्वथा त्याज्यमपि पत्रस्य पातनम् ॥ ४२ ॥

जो वृक्ष वदकर बहुत फैल गये हों। उनकी डाल्यिं कटवा दें; परंतु देवसम्बन्धी बृक्षोंको सर्वधा सुरक्षित रहने दे। उनका एक पत्ता भी न गिरावे ॥ ४२॥

प्रगण्डीः कारयेत् सम्यगाकाशजननीस्तदा । आपूरयेच परिकां स्थाणुनक्षश्चाकुलाम् ॥ ४३॥

नगर एवं दुर्गके परकोटोपर श्रुरबीर रक्षा-सैनिकिक बैठनेके लिये खान बनावे, ऐसे खानोको प्रमण्डी कहते हैं, इन्हीं प्रमण्डियोंकी एक पाखवाली दीवारोंमें वाहरकी वस्तु ऑको देखनेके लिये छोटे छोटे छिद्र बनवावे, इन छिद्रोंको

ध्याकाशजननी' कहते हैं ( इनके द्वारा तोपींछे गोलियाँ छोड़ी जाती हैं )> इन सक्का अच्छी तरहते निर्माण करावे। परको-टोंके बाहर बनी हुई खाईमें जल भरवा दे और उतमें त्रिश्ल युक्त खींमे गड़वा दे तथा मगरमच्छ और बढ़े बढ़े मत्स्य भी डलवा दे॥ ४३॥

संकटद्वारकाणि स्युवच्छ्वासार्थे पुरस्य च । तेषां च डारवद् गुप्तिःकार्या सर्वोत्मना भवेत्॥४४॥

नगरमे हवा जाने-जानेके लिये परकोटोंमे सँकरे दरवाने बनावे और बढ़े दरवानींकी मॉति उनकी भी सब प्रकारते रखा करें।। ४४॥

द्वारेषु च गुरूण्येच यन्त्राणि स्थापयेत् सदा। व्यारोपयेच्छतन्नीश्च साधीनानि च कारयेत्॥ ४५॥

समी दरवाजोंपर भारी-भारी यन्त्र और तीप बदा छगाये रक्खे और उन सबको अपने अधिकारमें रक्खे ॥ ४५॥ काष्ट्रानि चाभिहार्योणि तथा कृपांख्य छानचेत्।

चाराव चानहायाण तथा कूपाळ खानपत्। संशोधयेत् तथा कूपान् कृतपूर्वान् पयोऽधिंभिः॥४६॥ किलेके मीतर बहुतन्सा ईंघन इक्डा कर हे और कुएँ खब्दवारे। ज्ञार पीनेकी इक्काराले सोगीने वहले सो करें बना

खुदवाये । जल पीनेकी इच्छावाले लोगोंने वहले जो कुएँ बना रक्ते हों। उनको भी हारवाकर छद्र करा दे ॥ ४६॥ दृणच्छन्नानि वेश्मानि पद्धेनाथ प्रलेपयेत् । निहरेंच सृणं मासि चैत्रे विद्वभयात् तथा ॥ ४७॥

घास-फूँखरे छाये हुए घरोंको गीली मिट्टांचे लिया देशीर जैतका महीना आते ही आग लगनेके मयरे नगरेक मीतरेके घास-फूँच हटवा दे। खेतींचे भी तृण आदिको हटा दे॥४०॥ नक्तमेन च भक्तानि पाचयेत नराधिपः। न दिवा ज्यालयेद्दिंश वर्जयित्वाऽऽनिनहोत्रिकम्॥४८॥

राजाको चाहिये कि वह युद्धके अवसरीपर नगरके लोगी को रातमे ही भोजन बनानेकी आशा है। दिनमें अगिनहोत्रको छोड़कर और किसी कामके लिये कोई आग नजलवे॥४८॥ कर्मारारिष्टशालासु ज्वलेदिशः सुरक्षितः। गुहाणि च प्रवेदयान्तर्विधेयः स्यादुतारानः॥ ४९॥

छोहार आदिकी मिंडवींमें और स्तिकायहींमें भी अखन सुरक्षित रूपसे आग जलानी चाहिये, आगको घरके मीतर हे जाकर डककर रखना चाहिये ॥ ४९॥

महादण्डम्म तस्य स्यात् यस्याग्निवैदिवाभवेत् । प्रश्लोषयेदयेवं च रक्षणार्थे पुरस्य च॥५०॥ प्रश्लोषयेदयेवं च रक्षणार्थे पुरस्य

नगरकी रक्षाके लिये यह घेपणा करा दे कि । तिर्वके वहाँ दिनमें आग जलायी जाती होगी उसे बढ़ा भारी दण्ड दिया

जावगाशा ५०॥ भिक्षकांश्चाकिकांश्चेव क्लीवोन्मचान् कुर्राल्वान्। भिक्षकांश्चाकिकांश्चेव क्लीवोन्मचान् कुर्राल्वान्। बाह्यान् कुर्यान्नरश्चेष्ठ दोषाय स्युद्धिं तेऽन्यया॥५१॥

नरश्रेष्ठ ! जय सुद्ध छिड़ा हो, तय राजाको जाहिरे कि वह नगरसे भिखमंगों, गाडीवानी। हीजडी, पागजी और नगटफ करनेवाळींको वाहर निकाल दे; अन्यया वे वही आरी विपत्ति का सकते हैं ॥ ५१ ॥ चत्वरेष्वय तीर्थेषु सभाखावसथेषु च । यथार्थवर्णे प्रणिधि कुर्यात् सर्वस्य पार्थिवः ॥ ५२ ॥

राजाको चाहिये कि वह चौराहोंपरः तीथोंकं, समाजींमं और धर्मशाव्यओंमं सदकी मनोइत्तिको जाननेके लिये किछी ग्रद वर्णवाले पुरुषको (जो वर्णवकर न हो ) गुप्तचर नियुक्त करे।। ५२॥

विशाळान् राजमार्गाश्च कारयीत नराधियः। प्रपास्च विपर्णाश्चीव यथोदेशं समाविशेत्॥ ५३॥

प्रत्येक नरेशको वड़ी-वडी सड़कें बनवानी चाहिये और जहाँ जैसी आवस्यकता हो उसके अनुसार जलक्षेत्र औरवाजारी-की व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ५३॥

भाण्डागारायुधागारान् योधागारांध्य सर्वशः । शभ्यागारान् गजागारान् यळाधिकरणाति च ॥ ५४ ॥ परिखाश्चैव कौरव्य प्रतोळीनिंग्कुटानि च । न जात्वन्यः प्रपश्चेत गुह्यमेतदः युधिप्रिट ॥ ५५ ॥

कुकनन्दन युषिष्ठिर। अन्नके मण्डार, कान्तागार, योद्धाओं के निवासस्थान, अध्यात्मर्थे, गव्यात्मर्थे, विनेक निविर, खाई, गिल्यां, तथा त्यात्मरूक उधान-दून सन् खानोंको ग्रुतरीतिचे बनवाना बाहिये, विनेक मीद्दूररा सेदे देव न को भिर-भेद्धा अर्थसिनिचर्यं कुर्योद् राजा परचलाविंदाः। तेतं वसा मधु चुन्नमीषधानि च सर्वेदाः ॥ ५६॥ अक्षरकुरासुद्धानां पलाश्चरप्रचिनास्। पवसंस्थानिवृद्धानां पलाश्चरप्रचिनास्। पवसंस्थानिवृद्धानां कारपीत च संच्यान्॥ ५७॥

शत्रुओंको सेनाते पीड़ित हुआ राजा धन-सचय तथा आवश्यक बत्तुओंका सम्रह करके रते । धायओंकी चिकित्साके जिये तेंछः चर्कों। सप्रुः घी। स्वत्र प्रकारके औपधा। अङ्कारे कुगा। तूँचा दाका गाणा। लेखका। धास और विपमें बुझाये हुए माणींका भी सम्रह कराते ॥ ५६-५०॥ आयोगानां न सर्वेषां नाम्यानीयान्यानी

आयुधानां च सर्वेषां शक्त्यृष्टिप्रासवर्मणाम् । संचयानेवमादीनां कारयीत नराधिपः ॥ ५८ ॥

इती मकार राजाको चाहिये कि व्यक्तिः ऋष्टि और यात आदे वर मकारके आयुर्वेः कवची तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक वस्तुर्वोका चंग्रह करावे ॥ ५८ ॥ औपधानि च सर्वाणि मूलानि च फलानि च । चतुर्विधांख वैद्यान् चै संगृह्णीयाङ् विद्योपतः ॥ ५९ ॥

सब प्रकारके शीचन मूल, पूल तथा विषका नाय करनेवाले, धायपर पट्टी करनेवाले, रोगोंकी निवारण करनेवाले और कुलाका नाय करनेवाले—इन चार प्रकारके वैद्योंका विगेष रूपसे सग्रह करें ॥ ५९॥

नटांश्च नर्तकांश्चेव मल्लान् मायाविनस्तथा । शोभयेयुः पुरवरं मोदयेयुश्च सर्वशः॥ ६०॥

धावारण स्थितिमें राजाको नदीं, नर्तकों, पहछवानी तथा इन्द्रबाल दिखानेवालीको भी अपने यहाँ आश्रय देना चाहिये; क्योंकि ये राजधानीकी शोमा बढ़ाते हैं और स्वको अपने खेलेंसि आनन्द प्रदान करते हैं ॥ ६०॥ यतः दाह्य भवेचापि श्रृत्यतोऽषापि मन्त्रितः । पॅरिभ्यो नृपतेर्वापि खाधीनान् कारणीत तान् ॥ ६१ ॥ बहि राजाको अपने किसी नीकरते मन्त्रीरे, प्रशासियाँसे

बाद राजाक अपन (क्या नाक्षण करनाण उपनापना अयवा किसी पड़ोसी राजांचे भी कोई सरेह हो जाय तो समयोचित उपायोद्धारा उन सबके अपने वशमें कर हे ॥ कृते कर्मणि राजेन्द्र पूजयेद् धनसंचयेः। दानेन च यथाईण सान्स्वेन विविधेन च ॥ ६२॥

राजेन्द्र ! जन कोई अभीध कार्य पूरा हो जाय तो उसमें सहयोग करनेवाळींका बहुतन्से घन, यथायोग्य पुरस्कार तथा नाना प्रकारके सान्त्यनापूर्ण मधुर वचनके द्वारा सत्कार करना चाहिये ॥ ६२ ॥

निर्वेदियत्वा तु परं हत्वा वा कुरुनन्दन । ततोऽनृणोभवेद राजायथा शास्त्रे निदर्शितम् ॥ ६३ ॥

कुरुनन्दन । राजा धनुको ताइना आदिके द्वारा खिल करके अथवा उपका वध करके फिर उसवशमें हुए राजाका जैवा गार्कीमें वताया था है। उसके अनुसार दान-मानादिद्वारा स्तकार करके उसपे उन्हण हो लाय ॥ ६३ ॥ राक्षा सप्तेव रह्याणि तानि चैव निनोध में । आत्मामात्याक्ष कोशास्त्र दण्डो मित्राणि चैव हि ॥६४॥ तथा जनपदाहचैव पुरं च कुरुनन्दन । पत्तव सप्तात्मक राज्यं परिपाद्यं प्रयत्नतः ॥ ६५ ॥

कुरुनन्दन ! राजाको उत्त्वत है कि सात बखाओंकी अवस्य रखा करे। वे सात कीन हैं ? यह मुक्ते सुनो ! राजाका अपना सरीरः मन्त्रीः कोलाः दण्ड ( तेना )ः मित्रः राष्ट्र और नगर-ये राज्यके सात अङ्ग हैं। राजाको हन सबका मयल-पूर्वक पालन करना चाहिये॥ ६४-६५॥ पाङ्गण्यं च जिवसी प्य जिवसीप्रमं सथा।

यो वेत्ति पुरुषच्यात्र स सुङ्कते पृथिवीमिमाम् ॥६६॥ पुरुषिंद् । जो राजा छः गुण, तीन वर्ग और तीन

परम वर्ग—इन सबको अच्छी तरह जानता है। वही हस पृथ्वी-का उपभोग कर सकता है।। ६६।। पाड्गुण्यमिति यस् प्रोक्तं तक्वियोध युधिष्ठिर। संधानासनमित्येस यात्रासंधानमेश स्व॥६७॥ विग्रह्मासनमित्येस यात्रां सम्परिगृह्म स्व।

वैधीभावस्तापान्येषां संध्योऽय परस्य च ॥ ६८॥
ध्रिपेष्ठर । इनसेवे जो छः गुण कहे गये हैं, उनका
परिचय घुनोः शत्रुवे स्विष करके शानितवे बैठ जानाः शत्रुवर
चहाई करताः वैर करके वैठ रहनाः शत्रुको अरानेके लिये
आक्रमणका प्रदर्शनमात्र करके बैठ जानाः शत्रुजों मेव
स्वाद देना तथा किसी दुर्ग या दुर्जय राजाका आश्रय लेना।।
विवर्गस्त्रापि याः प्रोक्तस्त्रामिक्रैकमनाः श्र्युः ।
स्वयः स्थानं च चुन्दिश्च त्रिचरीः परसत्त्राधा ॥ ६९ ॥
धर्मस्त्रार्थेख्य कामस्य सेवितल्योऽय कालतः ।
धर्मेण च महीपालक्ष्रिरं पालयते महीम्॥ ७०॥

बिन बस्तुओंको त्रिवर्गके अन्तर्गत बताया गया है। उनको

.भी यहाँ एकचित्त होकर छुनो। क्षयः खान और वृद्धि—येही विवर्ग है तथा धर्मः अर्थ और काम—इनको एरम त्रिवर्ग कहा गया है। इन सबका समयानुसार सेवन करना चाहिये। राजा धर्मके अनुसार चल्ने तो वह पृथ्वीका दीर्वकालतक पालन कर सकता है।। ६९-७०॥

असिन्नर्थे च स्होको हो गीतावङ्गिरसा खयम्। यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि श्रोतुमर्हसि ॥ ७१ ॥

पृथापुत्र युधिष्ठिर । तुम्हारा कल्याण हो। इस विषयमे साक्षात् वृहस्पतिजीने जो दो रखोक कहें हैं, उन्हें मी तुम सुनो ॥ इत्या सर्वाणि कार्याणि सम्यक् सम्पाल्य मेदिनीम् । पालियत्वा तथा पौरान् परत्र सुखमेधते ॥ ७२॥

'सारे कर्तब्योको पूरा करके पृथ्वीका अच्छी तरह पालन तथा नगर एव राष्ट्रकी प्रजाका सरक्षण करनेसे राजा परलोक-में सुख पाता है ॥ ७२ ॥

किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरैरपि । सुपालितप्रजो यः स्यात् सर्वधर्मविदेव सः॥ ७३॥

ंनिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन किया है। उसे वर्जाका भी अनुष्ठान करने की क्या विवाद के ना है! उसे वर्जाका भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है! वह तो स्वयं ही सम्पूर्ण धर्मोका प्राता है!। (इस्लोकाश्चोशानसा गीतास्तान निवोध युधिष्ठिर। दण्डनीतिश्च यम्मूर्ल त्रिवर्गस्य च भूपते॥ भागवाङ्गिरसं कमी बोडशाङ्गं च यद् वस्त्रम्। विषं माया च देवं च पौरुषं चार्थसिद्धये॥ प्रागुदक्षप्रवणं दुर्गं समासाद्य महीपतिः। विवर्गत्रप्रवस्त्रपूर्णमुपादाय तमुद्धहेत्॥ विवर्गत्रप्रवस्त्रपूर्णमुपादाय तमुद्धहेत्॥

युधिष्ठिर ! इस विषयमे शुकाचार्यके कहे हुए कुछ रूलेक है। उन्हे सुनो । राजन् । उन रूलेकोमे जो माव है। वह दण्ड-नीति तथा जिवगंका मूळ है । भागंबाङ्किरत-कर्म, बोडशाङ्ग वल, विष, माया, देव और पुरुवार्थ—ये सभी वस्तुएँ राजाकी अर्थिकिद्धिके कारण हैं। राजाको चाहिये, जिसमे पूर्व और उचर दिशाकी भूमि नीची हो तथा जो तीनों मकारके जिल्मोर परिपूर्ण हो उस दुर्गका आअय के राज्यकार्यका मार वहनकरे॥ वस्ट पश्च च विनिर्जित्य दश चाष्ट्री च भूपतिः। जिवगंकी सम्बद्धिक स्तर्भक्ष स्तर्भक्ष च स्त्रिकी ।

१. काम, क्रीप, लोम, मोह, भद्र और मास्वर्य-इन छ: आन्तरिक शत्रुओंके समुदायको पडवर्ग कहते हैं, इनको पूर्णरूपसे बीत छेने-बाला नरेश ही सर्वत्र विजयी होता है।

ਵੱਚ

दोष

पञ्चवर्गः

श्रीत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण—इन पॉच इनिद्रवेकि
 समृहकी ही पञ्चवर्य कहते हैं। इन सक्की क्रमशः शब्द, रचर्यं, रूप, रस और गम्य—इन विपयोंमें आसक्त न होने देना ही इनपर विवय पाना है।

इ. आखेट, ज्ञा, दिनमें सोना, दूसरोंकी निन्दा करना, िकानोंने आसक्त होना, मख पीना, नावना, गाना, वाजा बजाना और व्यर्थ दूमना—ये कामजनित दस दोष है, जिनपर राजाको विजय पाना चाहिये। इनको सर्वथा त्यागदैना ही इनपर विजयमाना है। र्थें।ठ दोप—इन सबको जीतकर त्रिवेर्गयुक्त एव दर्ध वर्गोके शन-से सम्पन्न हुआ राजा देवताओं हारा भी जीता नहीं जा सकता॥ न दुर्दि परिग्रह्वीत स्त्रीणां मूर्खेजनस्य च । स्वोपहतवुद्धीनां ये च नेदेशिवजिंताः॥ न तेषां श्रृणुयाद् राजा दुद्धिस्तेषां पराङ्मुखी ।

राजा कभी खियों और मुखाँसे सलाह न ले। विनन्ने बुद्धि दैयसे मारी गयी है तथा जो वेदोंके जानसे सून्य है, उनकी बात राजा कभी न छुने; क्योंकि उन लोगोंकी बुद्धि नीतिसे विमुख होती है।

स्त्रीमधानानि राज्यानि विद्वस्त्रिर्वर्जितानि च ॥ मूर्खामात्यप्रवप्तानि शुज्यन्ते जलविन्दुवत् ।

जिन राज्योंमे स्त्रियोकी प्रधानता हो और जिन्हें विद्वानी ने छोड़ रक्तवा हो; वे राज्य मूर्ज मन्त्रियोंसे एतत होहर पानीकी बूँदके समान सूख जाते हैं॥

विद्वांसः प्रथिता ये च ये चाहाः सर्वकर्मसु ॥ युद्धेषु दष्टकर्माणस्तेषां च श्रृणुयान्तृषः।

जो अपनी विद्वताके हिये विख्यात हों, समी कार्योमें विश्वासके योग्य हों तथा शुद्धके अवसरोंपर जिनके कार्य देखे गये हों, ऐसे मन्त्रियोंकी ही वात राजाको सुननी चाहिये॥ देवं पुरुषकारं च त्रियर्गे च समाक्षितः॥ देवतानि च विर्माश्च प्रणम्य विजयी भवेत्।)

दैच, पुरुषार्थ और त्रिवर्गका आश्रय ले देवताओं तथा बाह्मणोंको प्रणाम करके युदकी यात्रा करनेवाला राजा विजयी होता है।।

युधिष्ठिर उनाच

दण्डनीतिश्च राजा च समस्ती ताबुभाविष । कस्य कि कुर्वतः सिद्घ्येत् तन्मे बृहि पितामह ॥७४॥ अधिप्ठरने पूछा—पितामह ! दण्डनीति तथा राजा

दोनों मिलकर ही कार्य करते है । इनमेसे किसके क्या करनेसे कार्य-सिद्धि होती है ! यह मुझे बताइये ॥ ७४ ॥

भीष्म उवाच्

महाभाग्यं दण्डनीत्याः सिद्धैः दान्दैः सहेतुकैः । श्रृणु मे शंसतो राजन् यथावदिह भारत ॥ ७५॥ भीमाजी बोळे—राजन् । भरतनद्द । दण्डनीतिः राजा और प्रजाके जिस महान् सौभाग्यका उदय होता है। उदय

४. चुगळी, साहस, द्रोह, ईन्यां, दोवदर्शन, वर्षद्रभा, वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता—ये क्रोधसे उत्पन्न दोनेवाने

साठ दोष राजाके लिये त्याज्य हैं।

५ धर्म, अर्थ और कामको अवद्या स्ट्याह-शक्ति, प्र<u>यु</u>र्शन और मन्त्रशक्तिको त्रिवर्ग कहते हैं।

ार राज्यसभाव कार राज्य हैं इ. सन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और दण्ड-ये पांच हो अरते हैं र शुजुवर्गके मिळाकर दस वर्ग कहळाठे हैं। इनकी सूरी जातकररोहराने-पर राजाकी अपने और शजुशक्षके बलाववना यूर्ग नात होता है। में लोकप्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त शब्दोहारा वर्णन करता हूँ। तुम यथावत् रूपसे यहाँ उसे सुनी ॥ ७५ ॥ दण्डनीतिः स्वधर्मीभ्यश्चातुर्वेण्यं नियञ्छति । प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मभ्यो नियञ्छति ॥ ७६ ॥

यदि राजा दण्डनीतिका उत्तम रीतिले प्रयोग करे तो वह
चारों वर्णोंको अपने-अपने धर्ममे यलपूर्वक लगाती है और
उन्हें अधर्मकी ओर जानेले रोक देती है ॥ ७६ ॥
चातुर्वैण्यें खकर्मस्थे मयौदानामसंकरे ।
दण्डनीतिकृते क्षेमे प्रजानामकुतोभये ॥ ७७ ॥
खास्ये प्रयन्नं कुर्वेन्ति त्रयो वर्णा यथाविधि ।
तसादेव मनुष्याणां सुखं विद्धि समादितम् ॥ ७८ ॥

इस प्रकार दण्डनीतिक प्रभावते जब चारों वणोंके लोग अपने-अपने क्रमोंमें संलग्न रहते हैं, धर्ममर्थारामें सक्रीणंता सहीं आने पाती और प्रजा यद ओरसे निर्मय एवं कुगल्यूर्वक रहने ल्याती हैं, तव तीनों वणोंके लोग विधिपूर्वक साय्य-रक्षाका प्रयव्य करते हैं। युधिखर । इतीमें मतुष्योंका सुख निहित है, यह द्वार्चे जात होना चाहिये॥ ७७-७८॥ स्माळी या कारणं राखो राज्ञा या कालकारणम् ॥ ७९॥ इति ते संदायो मा भूद् राजा कालस्य कारणम्॥ ७९॥

काल राजाका कारण है अथवा राजा कालका। ऐसा संवाय दुम्हें नहीं होना चाहिये ।यह निश्चित है कि राजा ही कालका कारण होता है !! ७९ !! दण्डनीत्यां यदा राजा समयक कारस्म्येन चर्तते ।

दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक् कारस्प्येंन वर्तते । तदा छतसुर्गं नाम कालसुर्छं प्रवर्तते ॥ ८० ॥ जिस समय राजा दण्डनीतिका पूरा-पूरा एवं ठीक प्रयोग

करता है। उस प्रमानक सूर्य प्राप्त करा है। उस प्रमान करता है। उस समय प्रध्वीपर पूर्णकरते सत्ययुगका आरम्प हो जाता है। राजाले प्रमानित हुआ समय ही सत्ययुगकी स्रीट कर देता है। । ८० ॥

ततः कृतगुरो धर्मो नाधर्मो विद्यते कवित्।

सर्वेपामेख वर्णांनां नाधर्मे रमते मनः॥ ८१॥ उस सत्ययुग्मे धर्मेनी-धर्म रहताहै, अधर्मका कहीं नाम-निधान भी नहीं दिखायी देता तथा किसी भी वर्णकी सुधर्ममे

रुचि नहीं होती ॥ ८१ ॥ योगक्षेमाः प्रवर्तन्ते प्रजानां नात्र संहायः । वैदिकानि च सर्वाणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ ८२ ॥

वादकानि च सवाणि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ ८२ ॥ उछ समय प्रजाके योगक्षेम स्वतः विद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणीका विस्तार हो जाता है। इसमें संदेहनहीं है॥८२॥

वादक गुणीका विस्तार हो जाता है, इसमें संदेहनहीं है॥८२॥ ऋतवश्च सुखाः सर्वे भवन्सुत निरामयाः। प्रसीदृत्व नराणां च खर्वणमर्नासि च ॥८३॥

सभी ऋदुएँ सुखदायिनी और आरोग्य बढानेवाळी होती हैं। मनुष्योंके खरा वर्ण और मन खच्छ एव प्रखन्न होते हैं। ८२॥

व्याधयो न भवन्त्यत्र नारुपायुर्वेह्यते नरः। विधवा न भवन्त्यत्र कृषणो न तु जायते ॥ ८७॥ इस नगत्में उस समृष् <u>रोग</u> नहीं होते। कोई भी सनुष्य अरुपायु नहीं दिखायी देता, स्त्रियों विधवा नहीं होती हैं तथा कोई भी मनुष्य दीन-बुखी नहीं होता है ॥ ८४॥

अक्रप्रपच्या पृथिवी भवन्त्योषधयस्तथा। त्वक्पत्रफलमूलानि वीर्यवन्ति भवन्ति च ॥ ८५॥

पृथ्वीपर विना जोते बोये ही अन्न पैदाहोता है। ओषधियाँ भी खतः उत्पन्न होती हैं। उनकी छाल। पसे, फल और मूल

सभी मिक्साली होते हैं ॥ ८५॥

नाधर्मो विद्यते तत्र धर्म एव तु केवलम्। इति कार्तयुगानेतान् धर्मान् विद्धि युधिग्निर्॥ ८६॥

सत्ययुगर्मे अधर्मका सर्वथा अभाव हो जाता है । उस समय केवल धर्म-ही-धर्म रहता है। युधिष्ठिर ! इन सक्को सत्य-

युगके घर्म समझो ॥ ८६ ॥

वण्डनीत्यां यदा राजा त्रीनंशाननुवर्तते । चतुर्थर्मशमुत्तरुज्य तदा त्रेता प्रवर्तते ॥ ८७ ॥ अग्रुभस्य चतुर्थोशस्त्रीनंशाननुवर्तते ।

अञ्जयस्य चतुर्थोशस्त्रीनंशानतुर्वाते । क्रप्रपच्येव पृथिवी भवन्त्योपधयस्तथा ॥ ८८ ॥ वर राजा रण्डनीतिक एक नौथाई अंशको छोडकर केवल

तीन अंबोंका अनुसरण करता है। तब जेतायुग प्रारम्भ हो बाता है। उस समय अञ्चमका चौथा अंश पुण्यके तीन अंबोंकि पीछे ज्यार रहता है। उस अवस्थाम पृथ्वीपर जोतने-बोनेसे ही अब पैदा होता है। श्रीप्रथियों भी उसी तरह पैदा होती हैं॥ ८७-८८॥

वर्षे त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यर्धमनुवर्तते । ततस्त द्वापरं नाम स काळा सम्प्रवर्तते ॥ ८९ ॥

वतस्तु इत्तरं नाम स कालः सम्भवततः ॥ ८९ ॥ वव राजा दण्डनीतिके आधे मागको त्यागकर आधेका अनुसरणं करता है। तव द्वापर नामक युगका आरम्म हो

नाता है ॥ ८९ ॥

अग्रुभस्य यदा त्वर्धं, द्वावंशावतुवर्तते । ऋष्पच्येव पृथिवी भवत्यर्धफला तथा॥९०॥

उस समय पापके दो भागः पुण्यके दो भागोंका अनुसरण करते हैं। शृष्टीपर जीतने नोनेसे ही अनाज वैदाहोता है। पर हु आधी फलक्से ही फल कगते हैं। आधी मारी जाती है। १९०॥ दण्डनीति परित्यक्य यदा कारस्न्येन भूमिएः।

प्रजाः क्षित्रात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कालिः ॥ ९१ ॥ जव राजा समूची दण्डनीतिका परित्याग करके अयोग्य

उपायोद्वारा प्रजाको कष्ट देने लगता है। तब किल्युगका आरम्म हो जाता है॥ ९१॥

कळावधर्मों भूविष्टं धर्मों भवति न क्रचित्। सर्वेषामेय वर्णानां स्वधर्मारुच्यवते मनः॥ ९२॥

कुळियुगर्मे अधर्म तो अधिक होता है; परंतु धर्मका पालम् कहीं नहीं देखा जाता । सभी वर्णोंका मन अपने धर्मते च्युत हो जाता है ॥ ९२॥

राद्वा मैक्सेण जीवन्ति ब्राह्मणाः परिचर्यया । योगक्षेमस्य नाराश्च वर्तते वर्णसंकरः ॥ ९३ ॥ ध्रत्र भिक्षा गूर्णणकर जीवन निर्वाह करते हैं और ब्राह्मण वेवा वृत्तिसे । प्रजाके योगक्षेमका नाश हो जाता है और सब ओर वर्णसकरता फैल जाती है। ९३॥ वैदिकानि च कमीणि भवन्ति विगुणान्यत । च्चतवो न सुखाः सर्वे भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ ९४ ॥

वैदिक कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन हो जाते हैं। प्रायः सभी ऋत् ऍ सुखरहित तथा रोग प्रदान करनेवाली हो जाती हैं ॥ ९४ ॥

हसन्ति च मनुष्याणां खरवर्णमनांस्युत । ब्याध्यक्ष भवन्त्यत्र म्रियन्ते च गतायुषः ॥९५॥

मनुष्योंके स्वरः वर्ण और मन मिलन हो जाते हैं। एवको रोग-च्याधि सताने लगती है और छोग अल्पाय होकर छोटी अवस्थामे ही मरने लगते हैं।। ९५॥

विभवाध्य भवन्त्यत्र नृशंसा जायते प्रजा। क्रचिद वर्षति पर्जन्यः क्रचित् सस्यं प्ररोहति ॥ ९६॥

इस युगमें स्त्रियाँ प्रायः विथवा होती है, प्रजा कृत हो जाती है। बादल कहीं-कहीं पानी बरसाते हैं और कहीं-कहीं ही धान उत्पन्न होता है।। ९६।।

रसाः सर्वे क्षयं यान्ति यदा नेच्छति भूमिपः। प्रजाः संरक्षितं सम्यग दण्डनीतिसमाहितः ॥ ९७ ॥

जब राजा दण्डनीतिमें प्रतिष्ठित होकर प्रजाकी भली-भाँति रक्षा करना नहीं चाहता है, उस समय इस प्रथ्वीके सारे रस ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ९७ ॥

राजा कृतयुगस्रण घेताया द्वापरस्य च। यगस्य च चतर्थस्य राजा भवति कारणम् ॥ ९८॥

राजा ही सत्ययुगकी सृष्टि करनेवाला होता है और राजा ही श्रेता । द्वापर तथा चौथे युग कलिकी भी सृष्टिका कारण है ॥९८॥

कृतस्य करणाद् राजा खर्गमत्यन्तमञ्जुते। त्रेतायाः करणाद् राजा खर्गे नात्यन्तमस्तुते॥ ९९॥

सत्ययुगकी सृष्टि करनेसे राजाको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। त्रेताकी सृष्टि करनेसे राजाको स्वर्ग तो मिलता है। परत वह अक्षय नहीं होता ॥ ९९ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमाँसुशासनपर्वणि एकोनसप्ततितमोऽज्यायः ॥ ६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपत्रिक अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमें उनहत्तरमें अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०.॥ ( दक्षिणात्य अधिक पाठके ११६ इंग्लोक मिलाकर कुल ११६६ उलोक है )

सप्ततितमोऽध्यायः

राजाको इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करानेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

केन वृत्तेन वृत्तक वर्तमानो महीपतिः। सुखेनार्थान् सुखोदर्कानिह च प्रेत्य चाप्नुयात्॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा-आचारके ज्ञाता पितामह ! किस

प्रकारका आचरण करनेसे राजा इहलोक और परलोकमे भी मविष्यमें सुख देनेवाले पदार्थीको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है है। १॥

प्रवर्तनाद द्वापरस्य यथाभागमुपाइन्ते । कलेः प्रवर्तनाद राजा पापमत्यन्तमस्त्रते ॥१००॥

द्वापरका प्रसार करनेसे वह अपने पुण्यके अनुसार कुछ काळतक स्वर्गका सख भोगता है। परत कलियगकी सि करनेसे राजाको अत्यन्त पापका भागी होना पडता है।।१००॥ ततो वसति दुष्कर्मा नरके शाश्वतीः समाः।

प्रजानां कल्सचे सम्नोऽकीतिं पापं च विन्दति ॥१०१॥

तदनन्तर वह दुराचारी राजा उस पापके कारण वहत वर्षातक नरकमे निवास करता है। प्रजाके पापमें इक्कर वह अपयश और पापके फलखरूप दुःखका ही मागी होता है१०१ दण्डनीति पुरस्कृत्य विज्ञानन् क्षत्रियः सदा ।

अनवासं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत ॥१०२॥

अतः विज्ञ क्षत्रियनरेशको चाहिये कि वह सदा दण्ड नीतिको सामने रखकर उसके द्वारा अप्राप्त वस्तुको पानेकी इच्छा करे और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करे । इसके द्वाराप्रजाके योगक्षेम सिद्ध होते हैं। इसमें शसय नहीं है ॥ १०२॥ ( योगक्षेमाः प्रवर्तन्ते प्रजानां नात्र संशयः ।) लोकस्य सीमन्तकरी मयौदा लोकभाविनी।

सम्यङ्गीता दण्डनीतिर्यथा माता यथा पिता ॥१०१॥ यदि दण्डनीतिका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय तो वह बालककी रक्षा करनेवाले माता-पिताके समान छोककी सन्दर

व्यवस्था करनेवाली और धर्ममर्यादा तथा जगत्कीरवार्मे समर्थ होती है ॥ १०३॥

यस्यां भवन्ति भृतानि तद् विद्धि मनुजर्पभ। एव एव परो धर्मो यद् राजा दण्डनीतिमान् ॥१०४॥ नरश्रेष्ठ ! तुम्हे यह शत होना चाहिये कि समस्त प्राणी

दण्डनीतिके आधारपर ही ठिके हुए हैं। राजा दण्डनीतिने युक्त हो उसीके अनुसार चले-यही उसका सबसे वड़ा धर्म है ॥१०४॥ तस्मात् कौरव्य धर्मेण प्रजाः पालय नीतिमान् । एवंबृत्तः प्रजा रक्षन् स्वर्गं जेतासि दुर्जयम् ॥१०५॥

अतः कुरुनन्दन । व्रम दण्डनीतिका आश्रय ले धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो । यदि नीतियुक्त व्यवहारते रहकर प्रजासी रक्षा करोगे तो दुर्जय स्वर्गको जीत लोगे ॥ १०५॥

अयं गुणानां पट्चिशत्पट्त्रिशद्गुणसंयुतः। यान् गुणांस्तु गुणोपेतः कुर्वन् गुणमवान्तुयात्॥२॥ भीष्मजीने कहा-राजन् ! दया और उटारता आदि

गुणोंसे युक्त राजा जिन गुणोंकी आचरणमे लामर उल्पर्य नाम कर सकता है। वे छत्तीस प्रकारके गुण हैं। राजाको चाहिंप कि यह इन छत्तीस गुणोंसे सम्पन्न होनेकी नेहा करे ॥ र ॥

चरेद् धर्मीतकदुको मुञ्चेत् स्नेहं न चास्तिकः। अनुशंसक्षेरदर्थं चरेत् काममनुद्धतः॥ ३॥

( अव से कमडा उन गुणोंका वर्णन करता हूँ ) १— भर्मका आचरण करे, किंद्र कट्टता न आने दे । १—आखिक रहते हुए दूवरोंके साथ प्रेमका वर्ताव न छोड़े । १—मूरताका आश्रव खिये विना ही अर्थ-संग्रह करे। ४—मर्यादाका अतिक्रमण न करते हुए ही विषयोंको भोगे ॥ १ ॥ प्रियं मूयादक्षपणः शूरः स्याद्विकरथनः । द्वाता नापात्रवर्षी स्यात् प्रगटभःस्याद्विकरथनः ॥ ४ ॥

५-दीनता न स्रतेहुए ही प्रिव भाषण करे। ६-ग्रस्वीर वने, किंतु वढ़-बढ़कर बार्त न बनावे। ७-दान दे, परंदु अपात्रको महीं। ८--साहसी हो, किंतु निष्ठर न हो॥४॥ संद्धीत न चानार्यैविंग्रहीयात्र वन्धुभिः। नामकं चारयेखारं क्रयात्व कार्यमपीड्या॥ ५॥

९—दुर्शेके साथ मेल न करें ११०-वन्धुअंकिसाय लड़ाई-झगड़ा न ठाने। ११-जो राजमक न हो,ऐरे गुप्तचरते काम न छ। १२-किसीको कष्टपढुँचावे विनाही अपना कार्य करें॥५॥ अर्थे झूयान चासत्स्यु गुणान् झूयान चारमनः । बादद्यान च साधुभ्यो नासत्युक्तपमाअयेस् ॥ ६ ॥

१६- दुष्टिंचे व्याना व्यमीष्ट कार्य न कहे । १४-अपने गुणींका स्वयं दी वर्णन न करे । १५-भ्रेष्ट पुरुवीचे उनका धन न छीने । १६-नीच पुरुवींका आश्रय न छे ॥ ६ ॥ नापरीक्ष्य मयेद् दण्डं न च मन्त्रं मकारायेद् । विद्युजेश च द्वाचेभ्यो विश्वसेत्रापकारिष्ठ ॥ ७ ॥

१७--अपराधकी अच्छी तरह जॉच-यहताल किये विना ही किछीको दण्ड न दे । १८--गुत मन्त्रणाको प्रकट न करे। १९--लेमियोंको घन न दे । १०--जिन्होंने कमीअपकार किया हो। उनगर विश्वास न करे ॥ ७ ॥ अमीपुर्गुसदारः स्याचोक्षः स्यादधुणी नृपः। खियाः सेवेत नात्यर्थं मृष्टं भुक्षीत नाहित्तम ॥ ८ ॥

२१-ईर्ध्यारहित होकर अपनी श्रीकी रहा करे। २२-राजा श्रद रहे। किंद्र किसीचे षृणा न करे। २३-श्रिओंका अधिक सेवन न करे। २४-श्रद औरस्वादिए मोजन करे। परंतु अहितकर मोजन न करे॥ ८॥

आहतकर भावन न कर ॥ ८ ॥ अस्तन्धः पूजयेन्मान्यान् गुरून् सेवेदमायया । सर्वेद् देवानदम्भेन श्रियमिञ्जेदक्रत्सिताम् ॥ ९ ॥ २५-७इण्डता छोड्कर विनीतमावते माननीय पुर्वोका शादर-सत्कार करे । २६-निष्कपटमावते गुरुवनोंकी तेवा करे। २७-दम्महीन होकर देवताओंकी पूजा करे । २८-अनिन्दित उपायते धन-सम्पत्ति पानेकी हच्छा करे ॥ ९ ॥ सेचेत प्रणयं हित्वा दक्षाः स्थान त्वकालवित् । सान्त्वयेन च मोक्षाय धनुगृहन्त चाक्षिपेत् ॥ १०॥ २९-इट छोड्कर प्रीतिका पालन करे । ३०-कार्य-इशल

हो। किंद्रा अवस्यके जानते सून्य न हो। २१-केवल पिण्ड छुड़ानेके क्रिये किसीको सान्त्यना या मरोसा न दे। २२-किसीगर क्राया करते समय आक्षेत्र न करे॥ १०॥ महरेन्द्र स्वयिकाय हत्या चात्रून्त् न घोष्ययेत्। क्रीधं क्रयांत्र चाकस्मान्<u>यत्</u>टः स्यानापकारिष् ॥ ११॥

३१-विना चाने किछीपर प्रदार न करे । १४-श्रुकोंको मारकर छोक न करे । १५-अकस्मात् किसीपर फ्रोध न करे तथा २६-कोमळ हो, परंतु अरकार करनेवालीके लिये नहीं ॥ प्रवं चरस्य राज्यस्थो यदि क्षेत्र शहेच्छसि । अतोऽन्यथा नरपतिर्भयमुच्छत्यमुत्तमम् ॥ १२॥

युधिष्ठिर ! यदि इत लोकमें कच्याण चाहते हो तो राज्यपर स्थित रहकर ऐसा ही वर्ताव करो; क्योंकि इसके विपरीत आचरण करनेवाला राजा बढ़ी भारी विपत्ति या

मवमं पड़ जाता है॥ १२॥ इति सर्वान् गुणानेतान् यथोकान् योऽनुवर्तते। अनुभूयेहः भद्धाणि भेत्य स्वर्गे महीयते॥ १३॥

जो राजा ययार्थरपरे बताये गये इन छमी गुणींका अनुवर्तन करता है। वह इस जगत्में कृदयाणका अनुमव करके मृत्युके पश्चान स्वर्गळोकमें मतिश्चित होता है।) १३॥

नैशम्पायन उनाम इदं वचः शान्तनसस्य शुश्रुवान् युधिष्ठिरः पाण्डवमुख्यसंबृतः । वदा वबन्दे च पितामहं नृपो

यथोक्तमेतच चकार वुद्धिमान् ॥ १४॥ वैदाग्पायत्त्रजीकहते हैं — जनमेनय। पितामद शान्ततु-नन्दन भीष्मका यह उपदेश छनकर पाण्डवाँछे और प्रधान राजाबाँवि बिरे हुए बुद्धिमान् राजा खुधिष्ठिरने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था, वैसा ही किया ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मातुशासनपर्वेणि सप्तवितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वेमें सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७० ॥

## एकसप्ततितमोऽध्यायः

धर्मपूर्वक प्रजाका पालन ही राजाका महान् धर्म है, इसका प्रतिपादन

युपिष्ठर उनान कथं राजा प्रजा रक्षत्राधिवन्धेन युज्यते । धर्मेण नापराप्नोति तन्मे वृक्षि पितामह ॥ १ ॥ युधिधिरने पूछा—पितामह ! किस प्रकार प्रजाका पाळन करनेवाळा राजा चिन्तामें नहीं पड़ता और धर्मके विषय-में अपराषी नहीं होताः यह उस्ते नताइये !! १ !! भीष्य उवाच

समासेनैव ते राजन धर्मान् वक्ष्यामि शाम्बतान् । विस्तरेणैव धर्माणां न जात्वन्तमवाष्त्रयात्॥ २ ॥

भीष्यजीने कहा-राजन् !मैं संक्षेपरे ही तुम्हारे छिये सनातन राजधर्माका वर्णन करूँगा । विस्तारसे वर्णन आरम्म करूँ तो उन धर्मोंका कभी अन्त ही नहीं हो सकता ॥ २ ॥ धर्मनिष्ठाञ्ध्रतवतो वेदवतसमाहितान् । अर्चियत्वा यजेथास्त्वं गृहे गुणवतो हिजान ॥ ३ ॥

प्रत्यतथायोपसंग्रहा चरणावभिवाद्य च । अथ सर्वाणि कुर्वीथाः कार्याणि सप्रोहितः ॥ ४ ॥ जब घरपर वेदव्रतपरायण, शास्त्रक एव घर्षिष्ठ गुणवान

ब्राह्मण पथारॅं,उस समय उन्हें देखते ही खड़े हो उनका स्वागत करो । उनके चरण पकडकर प्रणाम करो और उनकी विधि-पर्वक अर्चन करके पूजा करो। तदनन्तर पुरोहितको साथ लेकर समस्त आवश्यक कार्य सम्पन्न करो ॥ ३-४ ॥ धर्मकायोणि निर्वर्त्ये मङ्गलानि प्रयुज्य च ।

ब्राह्मणान् वाचयेथास्त्वमर्थसिद्धिजयाशिषः ॥ ५ ॥ पहले संध्या-चन्दन आदि धार्मिक कृत्य पूर्ण करके माङ्गलिक वस्तओंका दर्शन करनेके पश्चात ब्राह्मणोद्वारा स्वरितवाचन

कराओ और अर्थसिद्धि एवं विजयके लिये उनके आशीर्वाट ब्रहण करो ॥ ५ ॥

भार्जवेन च सम्पन्नो धृत्या बुद्धवा च भारत । यथार्थे प्रतिग्रह्मीयात कामकोधी च वर्ज येत ॥ ६ ॥

भरतनन्दन । राजाको चाहिये कि वह सरह स्वमावसे

सम्पन्न हो। धैर्य तथा ब्रह्मिक बळते सत्यको ही ग्रहण करे और काम-क्रीधका परित्याग कर दे ॥ ६ ॥

कामकोधी पुरस्कृत्व योऽर्थे राजानुविष्टवि । न स धर्में न चाप्यर्थे प्रतिगृहाति वालिशः ॥ ७ ॥

जो राजा काम और क्रोधका आश्रय छेकर धन पैदा करना चाहता है, वह मूर्ख न तो धर्मको वाता है और न

षन ही उसके हाथ लगता है ॥ ७ ॥ मास लुज्धांश्च मूर्खीश्च कामार्थे च प्रयुद्धाः ।

अलब्धान वृद्धिसम्पन्नान सर्वकर्मस् योजयेत् ॥ ८ ॥ तम छोभी और मुर्ख मनुष्योंको काम और अर्थके राघनमें

न लगाओ । जो लोभरहित और मुद्धिमान हों। उन्होंको ' समस्त कार्योमें नियुक्त करना चाहिये ॥ ८ ॥

मुखों ह्याधिकृतोऽर्थेषु कार्याणामविशारदः। प्रजाः क्रिश्नात्ययोगेन कामकोधसमन्वितः॥ ९॥

जो कार्यसाधनमें कुशल नहीं है और काम तथा क्रोधके वशमें पड़ा हुआ है। ऐसे मूर्ख मनुष्यको यदि अर्थसंग्रहका अधिकारी बना दिया जाय तो वह अनुनित उपायसे प्रचाओंकी <del>ब</del>लेश पहुँचाता है ॥ ९ ॥

वलिषण्डेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्। शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम् ॥ १०॥ प्रजाकी आयका छठा मारा करके रूपमें ग्रहण करके उचित शुक्क या टैक्स लेकर अपराधियोको आर्थिक इण्ड देकर तया शास्त्रके अनुसार न्यापारियोक्षी रक्षा आदि करनेके कारण उनके दिये हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों तथा मानींटे राजाको घन-संग्रहकी इच्छा रखनी चाहिये ॥ १० ॥

दापयित्वा करं धर्म्ये राष्ट्रं नीत्या यथाविधि ! वर्धवं कल्पयेद राजा योगक्षेममतन्द्रितः॥११॥ प्रजाते धर्मातुकुल कर प्रहण करके राज्यका नीतिके

अनुसार विधिपूर्वक पालन करते हुए राजाको आल्स्य छोड्कर प्रजावर्गके योगक्षेमकी व्यवस्था करनी चाहिये॥ ११॥

गोपायितारं वातारं धर्मनित्यमतन्द्रितम्। अकामद्वेषसंयुक्तमनुरज्यन्ति नो राजा आळस्थ छोडकर राग-देपने रहित हो स्दा

अजाकी रक्षा करता है। दान देता है तथा निरन्तर धर्म एवं न्यायमें तत्पर रहता है। उसके प्रति प्रजावर्गके सभी लोग अनुरक्त होते हैं ॥ १२ ॥

मा साधर्मेण छोमेन छिप्तेथास्त्वं धनागमम् ।

धर्मार्थावध्रवी तस्य यो न शासपरो भवेत ॥ १३॥

राजन | तम लोमनश अधर्ममार्गंते घन पानेकी कभी इच्छा न करना; क्योंकि जो लोग शास्त्रके अनुसारनहीं चटते हैं। उनके धर्म और अर्थ दोनों ही अखिर एवं अनिधित

होते हैं ॥ १३ ॥ अपशास्त्रपरो राजा धर्मार्थाक्षाधगरस्ति।

अस्थाने चास्य तद् वित्तं सर्वमेव विनश्यति ॥ १४ ॥ शास्त्रके विपरीत चलनेवाला राजा न तो धर्मकी सिदि

कर पाला है और न अर्थकी ही । यदि उसे धन मिल भी काय तो वह सारा ही बरे कामींसे नष्ट हो जाता है।। १४॥ थर्थमूलोऽपि हिंसां च कुरुते खयमात्मनः। करैरशास्त्रदृष्टीहें मोहात सम्पीडयन प्रजाः॥ १५॥

जो धनका छोभी राजा मोहक्श प्रजावे शास्त्रिकद अधिक कर लेकर उसे कह पहुँचाता है। वह अपने ही हायीं

अपना विनाश करता है ॥ १५ ॥ कथिछन्यात् त्रेयो घेन्याः क्षीरार्थी न लमेत् पयः।

एवं राष्ट्रमयोगेन पीडितं न विवर्धते ॥१६॥ जैसे दूध चाहनेवाला मनुष्य यदि गायका थन काट है

तो इससे वह दूध नहीं पा सकता। उसी प्रकार राज्यमें रहने-बाली प्रजाका अनुवित उपायरे शोषण किया जाय तो उसरे राष्ट्रकी उन्नति नहीं होती ॥ १६॥

यो हि दोग्धीसपास्ते च स नित्यं विन्दते पयः । पवं राष्ट्रमुपायेन भुझानो लभते फलम्॥१७॥

जो दूघ देनेवाली गायकी प्रतिदिन सेवा करता है। वरी दूध पाता है। इसी प्रकार उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करने-

बाला राजा ही उसके लाभ उठाता है ॥ १७ ॥ वय राष्ट्रमुपायेन भुज्यमानं सुरक्षितम्। जनयत्यतुलां नित्यं कोशवृद्धिं युधिष्टिर ॥ १८॥ सुधिष्ठिर । न्यायसङ्गत उपायसे राष्ट्रको सुरक्षित रसते हुए उसका उपभोग किया जाय अर्थात करके रूपमे उससे धन लिया जाय तो वह सदा राजाके कोशकी अनुपम चुछि करता है ॥ १८ ॥

दोन्ध्री धान्यंहिरण्यं च मही राक्षा सुरक्षिता। क्रिलं स्वेभ्यः परेभ्यश्च तमा माता यथा पयः ॥ १९ ॥

जैसे माता स्वय तृप्त रहनेपर ही बालकको यथेष्ट दूध पिळाती है। उसी प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर ही यह द्रधारू गायके समान पृथ्वी राजाके खजनों तथा दूसरे लोगीको सदा अन एवं सवर्ण देती है ॥ १९ ॥ मालाकारोपमो राजन भव माऽऽङ्गारिकोपमः । तथायुक्तांश्चरं राज्यं भोक्तं शस्यसि पालयन् ॥ २०॥

युधिष्ठिर ! तुम मालीके समान बनी।कोयला बनानेधालेके समान न बनो ( माली बृक्षकी जड़को सीचता और उसकी रक्षा करता है। तब उससे फल और फूल ग्रहण करता है। पर तु कोयला बनानेबाला बृक्षको समल नष्ट कर देता है। उसी प्रकार तुम भी माली वनकर राज्यरूपी उद्यानको सींचकर सरक्षित रक्तो और फल-फलकी तरह प्रजासे न्यायोचित कर छेते रही। कीयला बनानेवालेकी तरह सारे राज्यको जलाकर भसा न करो ), ऐसा करके प्रजापालनमे तत्पर रहकर तम दीर्धकाल-तक राज्यका उपभोग कर सकोगे !! २० !!

परचकाभियानेन यदि ते स्याद् धनक्षयः। थय साम्रेव लिप्सेया धनमब्राह्मणेषु यत् ॥ २१ ॥

यदि शत्रुओंके आक्रमणले तुम्हारे धनका नाश हो जाय सो भी सान्त्यनापूर्ण मधुर वाणीद्वारा ही ब्राह्मणेतर प्रजाते धन छेनेकी इच्छा रक्खो ॥ २१ ॥

मा स ते ब्राह्मणं इष्टा धनस्थं प्रचलेन्मनः। अन्त्यायामप्यवस्थायाँ किसु स्फीतस्य भारत ॥ २२ ॥

भरतनन्दन ! धनसम्पन्न अवस्थाकी तो वात ही क्या है ! तुम अत्यन्त निर्धन अवस्यामें पह जाओ तो भी ब्राह्मणको धनी देखकर उसका धन लेनेके लिये तुम्हारा मन चञ्चल नहीं होना चाहिये ॥२२॥

धनानि तेभ्यो दद्यास्त्वं यथाशक्ति यथाईतः। सान्त्वयन् परिरक्षंश्च सर्गमाप्स्यसि दुर्जयम् ॥ २३ ॥

राजन् । तुम ब्राह्मणोंको सानवना देते और उनकी रक्षा करते हुए उन्हें यथागक्ति यथायोग्य धन देते रहनाः इसते तुम्हे दुर्जय स्वर्गलोककी प्राप्ति होगी ॥ २३ ॥ पवं धर्मेण वृत्तेन प्रजास्त्वं परिपालय। खन्तं पुण्यं यद्यो नित्यं प्राप्टासे क्रुश्नन्द्म ॥ २४॥

कुरनन्दन ! इस प्रकार तुम धर्मानुकुल बर्तान करते हुए प्रजाननीका पालन करो । इससे परिणाममें सुखद पुण्य तथा चिरस्यायी का प्राप्त कर लोरो ॥ २४ ॥ धर्मेण व्यवहारेण प्रजाः पालय पाण्डच । युधिष्ठिर यथा युक्तो नाधिवन्धेन योह्यसे ॥ २५॥

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! तुम धर्मानुकृल वर्ताव करते हुए प्रजाका पालन करते रही, जिससे युक्त रहकर तुम्हे कभी मी चिन्ता या पश्चाताप न हो ॥ २५ ॥

एव एव परो धर्मी यद राजा रक्षति प्रजाः। भूतानां हि यथा धर्मो रक्षणं परमा दया॥ २६॥

राजा जो प्रजाकी रक्षा करता है। यही उसका सबसे बड़ा धर्म है । समस्त प्राणियोंकी रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान् धर्म है ॥ २६ ॥

तस्मादेवं परं धर्म सन्यन्ते धर्मकोविदाः । यो राजा रक्षणे यको भतेष कहते दयाम् ॥ २७॥

इसलिये जो राजा प्रजापालनमें तत्पर रहकर प्राणियोंपर दया करता है, उसके इस वर्तावको धर्मश पुरुष परम धर्म मानते हैं ॥ २७ ॥

यदहा करते पापमरक्षन भयतः प्रजाः। राजा वर्षसहस्रेण तस्यान्तमधिगच्छति ॥ २८ ॥

राजा प्रजाकी भयसे रक्षा न करनेके कारण एक दिनमें जिस पापका भागी होता है। उसका परिणाम उसे एक हजार वर्षीतक भोगना पड़ता है ॥ २८ ॥

यदहा कुरुते धर्म प्रजा धर्मेण पाळयन्। दशवर्पसहस्राणि तस्य भूको फलं दिवि॥ २९॥ और प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करनेके कारण राजा एक

दिनमें जिस धर्मका भागी होता है। उसका फल वह दस इजार वर्षीतक स्वर्गलोकमें रहकर भोगता है ॥ २९ ॥ खिप्रिः खधीतिः सतपा छोकाक्षयति यावतः । क्षणेन तानवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन ॥ ३० ॥

उत्तम यशके द्वारा गृहस्य-धर्मकाः उत्तम स्वाध्यायके द्वारा ब्रह्मचर्यका तथा शेष्ठ तपके द्वारा चानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाला पुरुप जितने पुण्यलोकींवर अधिकार प्राप्त करता है। धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाला राजा उन्हें क्षणमरमें पा लेता है ॥ ३० ॥

एवं धर्म प्रयत्नेन कौन्तेय परिपालय । ततः पुण्यफलं लब्ध्वा नाधियन्धेन योध्यसे ॥ ३१ ॥

कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार प्रयवपूर्वक धर्मका पालन करो। इससे पुण्यका फल पाकर तुम कभी चिन्तामें नहीं पड़ोरो ॥ खर्गछोके सुमहती श्रियं प्राप्स्यति पाण्डव । यसम्भवश्च धर्माणामीदशानामराजस ॥ ३२॥

. पाण्डुनन्दन ! धर्म-पालन करनेसे स्वर्गलोकसे तम्हें ग्रही मारी सुख सम्पत्ति प्राप्त होगी । जो राजा नहीं हैं। उन्हें ऐसे धर्मीका लाम मिलना असम्भव है ॥ ३२ ॥

तसाद् राजेव नान्योऽस्ति यो धर्मफलमाप्नुयात् । स राज्यं भृतिमान् प्राप्य धर्मेण परिपालय। इन्द्रं तर्पय स्रोमेन कामैश्च सहदो जनान् ॥३३॥ इसकिये धर्मातमा राजा ही ऐसे धर्मका फल पाता है।

दूसरा नहीं। तुम घैर्यवान् तो हो ही। यह राज्य पाकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करो। यज्ञमे सोमरसदारा इन्द्रको संतुष्ट करो॥ ३३॥

तुप्त करो और मनोवाञ्छित वस्त प्रदान करके सहदोंको

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुद्यासनपर्वणि एकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें इकहत्तरवीं अध्याय पुरा हुआ ॥ ७१ ॥

## द्विसप्ततितमोऽध्यायः

### राजाके लिये सदाचारी विद्वान पुरोहितकी आवश्यकता तथा प्रजापालनका महत्त्व

भीष्म उवाच

य एव तु सतो रक्षेदसतध्य निवर्तयेत। स एव राज्ञः कर्तव्यो राजन् राजपुरोहितः॥ १॥

भीष्मजीने कहा--राजन् ! राजाको चाहिये कि वह एक ऐसे विद्वान् ब्राह्मणको अपना पुरोहित बनावे, जो उसके सत्कमोंकी रक्षा करे और उसे असत् कर्मसे दूर रक्ले (तथा जो उसके ग्रमकी रक्षा और अग्रमका निवारणकरे )॥ १॥ अज्ञाप्युदाहरम्तीममितिहास<u>ं</u>

पुरूरवस पेलस्य संवादं मातरिश्वनः॥२॥ इस विषयमें विद्वान् लोग इला-कुमार पुरूरवा तथा घायुके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 智川平川

पुरूरवा उवाच

क्रतःखिर ब्राह्मणो जातो वर्णाश्चापि क्रतस्त्रयः । फसान्य भेवति श्रेष्टस्तन्मे ब्याख्यातमहीसि ॥ ३ ॥

पुरुरवाने पूछा-वायुदेव । ब्राह्मणकी उत्पत्ति किससे हुई है। अन्य तीनी वर्ण भी किससे उत्पन्न हुए हैं तथा ब्राह्मण उन सबसे श्रेष्ठ क्यों है ? यह मुझे स्पष्टरूपसे बतानेकी क्रपा करें ॥३॥

मातरिश्वोवाच

ब्राह्मणो मुखतः खुप्रो ब्रह्मणो राजसत्तम । बाहुभ्यां क्षत्रियः सृष्ट ऊरुभ्यां वैश्य पव च ॥ ४ ॥

वायुने 'कहा-नृपश्रेष्ठ । ब्रह्माजीके मुख्ये ब्राह्मणकीः दोनों भुजाओंसे धत्रियकी तथा दोनों ऊक्जोंसे नैश्यकी सृष्टि हई है।। ४॥

त्रयाणां भरतर्षभ । वर्णानां परिचर्यार्थं वर्णश्चतुर्थः पश्चात् तु पद्भवां शुद्धो विनिर्मितः ॥ ५ ॥

भरतश्रेष्ठ । इसके बाद इन तीनों वर्णोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीके दोनों पैरोंसे चौथे वर्ण शहकी रचना हुई ॥ ५॥

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिन्यामनुजायते। गुप्तये ॥ ६ ॥ धर्मकोशस्य ईश्वरः सर्वभूतानां ब्राह्मण जन्मकालसे ही मृतलपर घर्मकोपकी रक्षाके लिये

अन्य सब वर्णीका नियन्ता होता है ॥ ६ ॥ अतः पृथिन्या यन्तारं क्षत्रियं दण्डधारिणम् । वर्णमकरोत् प्रजानामनुगुप्तये ॥ ७ ॥

तदनन्तर ब्रह्माजीने पृथ्वीपर शासन करनेवाले और दण्ड-घारणमे समर्थं दूसरे वर्णं क्षत्रियको प्रजाजनीकी रक्षाके छिये नियुक्त किया ।। ७ ॥

वैदयस्तु धनधान्येन त्रीन् वर्णान् विभ्रयादिमान। शुद्रो होतान् परिचरेदिति ब्रह्मानुशासनम् ॥८॥ वैश्य धन-धान्यके द्वारा इन तीनों वर्णोंका पोपण करे

और शुद्ध शेष तीनों वणोंकी सेवामें सलग्न रहे। यह ब्रह्माजी-का आदेश है ॥ ८ ॥

ऐल उवाच

द्विजस्य क्षत्रवन्धोर्धा कस्येयं पृथिवी भवेत्। धर्मतः सह विचेन सम्यगवायोशचस्वमे ॥ ९ ॥

पुरूरवाने पूछा-वायुदेव ! धन-धान्यसहित यह पृथ्वी घर्मतः किसकी है ! ब्राह्मणकी या क्षत्रियकी ! यह मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ९ ॥

वायुरुवाच

विप्रस्य सर्वमेवैतद् यत् किञ्चिष्जगतीगतम्। तद्धमंजुराला विदुः॥ १०॥ **ज्येष्टेनाभिजनेनेह** 

वायुदेवने कहा-राजन् । धर्मनिपुण विद्वान् ऐना मानते हैं कि उत्तम खानते उत्पन्न और ज्येष्ठ होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो कुछ है। वह सब ब्राह्मणका ही है ॥१०॥

खमेव ब्राह्मणो भुङ्को स्वं वस्ते स्वंददाति च । गुरुहिं सर्ववर्णानां ज्येष्टः श्रेष्टश्च वै द्वितः ॥ ११ ॥ ब्राह्मण अपना ही खाताः अपना ही पहनता और अपना ही देता है। निश्चय ही बासण सन वर्णोका गुढ़ा स्पेष्ठ औरश्रेष्ठ है।।

पत्यभावे यथैव स्त्री देवरं कुरुते पतिम्। आनन्तर्यात् तथा क्षत्रं पृथिवी कुरुते पतिम् । एव ते प्रथमः कहप आपद्यन्यो भवेत ततः॥ १२॥

जैसे चाग्दानके अनन्तर पतिके मर जानेपर स्त्री देवरको पति वसाती है 👣 उसी प्रकार पृथ्वी ब्राह्मणके बाद ही क्षत्रियका पविरूपमें वरणकरती है, यह तुन्हें मैंने अनादिकालने प्रचलिन प्रयम श्रेणीका नियम बताया है । आपितकालमे इसमैं देर-पार

भी हो सकता है ॥ १२ ॥ यदि खर्गे परं स्थानं खधर्मे परिमार्गीस।

यत् किञ्जिज्ञयसे भूमि ज्ञाह्मणाय निवेद्य ॥ १३॥ तपस्विने । धर्मज्ञाय **श्रुतवृत्तोपपन्नाय** खधर्मपरितृप्ताय यो न वित्तपरो भवेत्॥१४॥

यदि तुम स्वधर्म-पालनके फलस्वरूप स्वर्गरोरमे उनम स्यानकी खोज कर रहे हो ( चाहते हो ) तो जिननी

 बस्या त्रियते बन्याया बाचा सत्ये हुने पति: । तामनेन विधानेत निज्ञो निन्देत देवरः॥ (मनु०९।६९)

भूमिपर तुम विजय प्राप्त करो। वह सब शास्त्र और सदान्तरसे सम्पन्नः धर्मजः तपस्त्री तथा स्वधर्मसे संतुष्ट ब्राह्मणको पुरोहित वनाकर सोंप दो: जो कि धनोपार्जनमें आसक्त न हो ॥१३-१४॥

यो राजानं नयेद् बुद्धवा सर्वतः परिपूर्णया। ब्राह्मणो हि कुछे जातः कृतप्रहो विनीतवान् ॥ १५ ॥ श्रेयो नयति राजानं व्रवंश्चित्रां सरखतीम्।

राजा चरति यद धर्म ब्राह्मणेन निवर्शितम् ॥ १६॥ तथा जो सर्वतोभावसे परिपूर्ण अपनी बुद्धिके द्वारा राजाको सन्मार्गपर हे जा सके; क्योंकि जो ब्राह्मण उत्तम

कुलमें उत्पन्नः विशुद्ध बुद्धिचे युक्त और विनयशील होता है। वह विचित्र वाणी बोलकर राजाको कल्याणके प्रयूप ले जाता है। जो ब्राह्मणका बताया हुआ धर्म है। उसीको राजा आचरणमे लाता है ॥ १५-१६॥

गुश्रुपुरनहंघादी क्षत्रधर्मवते स्थितः । तावता सत्कृतः प्राकृश्चिरं यशसि तिष्टति॥ १७॥ तस्य धर्मस्य सर्वस्य भागी राजपुरोहितः।

क्षत्रियधर्ममें तत्पर रहनेवालाः अहंकारशून्य तथा पुरोहितकी बात सुननेके छिये उत्सुक उतनेसे ही सम्मानको प्राप्त हुआ विद्वान् नरेश चिरकालतक यशस्त्री यना रहता है तथा राजपुरोहित उसके सम्पूर्ण धर्मका भागीदार होता है ॥ १७३ ॥

पवमेव प्रजाः सर्वा राजानमभिसंधिताः॥१८॥ सम्यग्वृत्ताः खधर्मस्या न कुतश्चिद् भयान्विताः।

इस प्रकार राजाके आश्रयमें रहकर सारी प्रजा सदान्वार-परायण, अपने-अपने धर्ममें तत्पर और एव ओरसे निर्भय हो जाती है ॥ १८३ ॥

राष्ट्रे चरन्ति यं धर्मे राहा साध्वभिरक्षिताः ॥ १९॥ चतुर्थं तस्य धर्मस्य राजा भागं तु विन्दति ।

राजाके द्वारा भलीमाँति सुरक्षित हुए मनुष्य राज्यमें जिस धर्मका आचरण करते हैं, उसका एक चौथाई माग राजा भी प्राप्त कर लेता है ॥ १९३॥

वेवा मनुष्याः पितरो गन्धर्वोरगराक्षसाः॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजभानुहायसनपर्वणि हिससरितसोऽध्यायः॥ ७२ ॥ इस प्रकार जीमहामारत शान्तिपनिक अन्तर्गत राज्यमन्त्रिशासनपर्वमें यहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

## त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

विद्वान् सदाचारी पुरोडितकी आवश्यकता तथा बाक्षण और क्षत्रियमें मेल रहनेसे लामविषयक राजा पुरुरवाका लपाख्यान

भीष्म उवाच राका पुरोहितः कार्यो भवेद् विद्वान् वहुश्रुतः।

उभौ समीक्ष्य धर्मार्थावप्रमेयावनन्तरम्॥ १॥ भीष्मजी बोर्छे--राजन् । राजाको चाहिये कि धर्मऔर अर्थकी गतिको अत्यन्त गहन समझकर अविखम्ब किसी पैसे बाह्मणको पुरोहितवना छे जो विद्वान् और बहुशृत हो॥ १॥ धर्मातमा मन्त्रविद् येथां राहां राजन् पुरोहितः।

यञ्जमेचोयजीवनित नास्ति चेष्टमराजके ।

देवताः सनुष्यः पितरः गन्धर्यः नाग और राक्षस-ये सबके सब यज्ञका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते है। परत नहीं कोई राजा नहीं है। उस राज्यमें यत्र नहीं होता है ॥ २०३ ॥

इतो वत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा ॥ २१ ॥ राजन्येवास्य धर्मस्य योगक्षेमः प्रतिष्ठितः।

देवता और पितर भी इस मत्यंलोक्से ही दिये गये यत्र और श्राद्धरे जीवन यापन करते हैं। अतः इस धर्मका योगक्षेम राजापर ही अनलम्बित है ॥ २१५ ॥

छायायामपुरु वायौ च सुखमुष्णेऽधिगच्छति॥ २२ ॥ अग्नी वासिस सूर्यं च सुखं शीतेऽधिगच्छति।

जब गर्मी पहती है। उस समय मनुष्य छायामें, जलमे और वायुमें सुखका अनुभव करता है । इसी प्रकार सर्दी पड़नेपर अग्नि और सूर्यके तापसे तथा कपड़ा ओदनेसे उसे सुख मिलता है (परंतु अराजकताका भय उपस्थित होनेपर मनुष्यको कहीं किसी वस्तुसे भी सुख माप्त नहीं होता है) ॥ २२६ ॥ शन्दे स्पर्धे रसे रूपे गन्धे च रमते मनः॥ २३॥ तेषु भोगेषु सर्वेषु न भीतो छभते सुखम्। सभयस्य हि यो दाता तस्यैव सुमहत् फलम् । न हि माणसमं दानं त्रिपु लोकेषु विद्यते ॥ २४ ॥

राधारण अवस्थामें प्रत्येक मनुष्यका मन शब्दः स्पर्धा रूपः रस और गम्धमें आनन्दका अनुसब करता है; परंतु मयमीत मनुष्यको उन सभी मोगॉम कोई सुख नहीं मिलता है। इसल्यि जो अभयदान करनेवाला है। उसीको महान् फलकी प्राप्ति होती हैं। क्योंकि तीनो लोकोंमें प्राण-दानके छमान दूषरा कोई दान नहीं है ॥ २३-२४॥ इन्द्रो राजा यमो राजा धर्मो राजा तथैव च । राजा विभतिं रूपाणि राहा सर्वमिदं धृतम् ॥ २५॥

राजा इन्द्र है। राजा यमराज है तथा राजा ही धर्मराज है। राजा अनेक रूप धारण करता है और राजाने ही इस सम्पूर्ण जगत्को धारण कर रक्खा है ॥ २५ ॥

राजा चैवंगुणो येवां कुशलं तेष्र सर्वशः॥ २॥

राजम् । जिन राजाओंका पुरोहित धर्मात्मा एव सलाह देनेमें कुगळ होता है और जिनका राजा भी ऐसे ही गुणोंसे उम्मन्न ( धर्मपरायण एवं गुप्त वातीका जाननेवाला ) होता है। उन राजा और प्रजाओंका सर प्रकारते मला होता है ॥ २ ॥ (तेपामर्थस्य कामश्च धर्मश्चेति विनिश्चयः। इछोकांख्योशनसा गीतांस्तान् नियोध युधिष्ठिर॥

उच्छिष्टः स भवेद् राजा यस्य नास्ति पुरोहितः। उनके धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी निश्चय ही सिद्धि

होती है। युधिष्टिर ! इस विषयमे शुकाचार्यके गाये हुए कुछ स्त्रोक हैं। उन्हें तुम सुनो । जिस राजाके पास पुरोहित नहीं है। वह उच्छिष्ट (अपवित्र ) हो जाता है ॥

रक्षसामसुराणां च पिशाचोरगपक्षिणाम्। शत्रुणां च भवेद वध्यो यस्य नास्ति प्रोहितः॥

जिसके पास पुरोहित नहीं है, वह राजा राधसी, असुरी, पिशाची, नागी, पक्षियोंका तथा शबुओंका वध्य होता है।। ब्र्यात् कार्याणि सततं महोत्पातानि यानि च। इष्टमङ्गलयुक्तानि तथाऽऽन्तःपुरिकाणि च ॥

प्ररोहितको चाहिये कि राजाके लिये जो सदा आवश्यक कर्तव्य हो। जो जो बड़े-बड़े उत्पात होनेवाले हो। जो अभीष्ट तथा माङ्गलिक कृत्य ही तथा जो अन्तःपुरसे सम्बन्ध रखनेवाले बुत्तान्त हों, वे सब राजाको बतावे ॥ गीतनृत्ताधिकारेषु सम्मतेष कर्तव्यं करणीयं वै वैश्वदेवबलिस्तथा ॥

राजाको प्रिय लगनेवाले जो गीत और नृत्यसम्बन्धी कार्य हों। उनमे करने योग्य कर्तव्यका पुरोहित निर्देश करे, बलिवैश्वदेवकर्मका सम्पादन करे ।।

नक्षत्रस्यानुकृत्येन यः संजातो नरेश्वरः। राजशास्त्रविनीतथ्य थ्रेयान् राह्यः पुरोहितः ॥

जो राजा अनुकूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ है तथा राज-शास्त्रकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है। उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिये ॥

अथान्यानां निमित्तानामुत्पातानामथार्थवित् ॥ शञ्जपक्षसयज्ञश्च थ्रेयान् राज्ञः प्ररोहितः।)

जो भिन्न-भिन्न प्रकारके निमित्तों और उत्पादोंका रहस्य जानता हो तथा शत्रुपक्षके विनाशकी प्रणालीका भी जानकार हो। ऐसा श्रेष्ठतम पुरुष राजाका पुरोहित होना चाहिये ॥

उभी प्रजा वर्धयतो देवान् सर्वान् सुतान् पितृन् । भवेयातां स्थिती धर्में श्रद्धेयी सुतपस्तिनी ॥ ३ ॥ सुहदी विहिती समचेतसी। त्रह्मक्षत्रस्य सम्मानात् प्रजा सुबमवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

यदि राजा और पुरोहित धर्मनिष्ठः श्रद्धेय तथा तपस्वी हों, एक दूसरेके प्रति सीहार्द रखते हों और समान दृदयवाले हों तो वे दोनो मिलकर प्रजाकी वृद्धि करते हैं तथा सम्पूर्ण देवताओं एवं पितरोंको तृप्त करके पुत्र और प्रजावर्गको भी अभ्युदयशील बनाते हैं । ऐसे ब्राह्मण ( पुरोहित ) और क्षत्रिय ( राजा ) का सम्मान करनेसे प्रजाको सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ३-४ ॥

विमाननात् तयोरेव प्रजा नदयेयुरेव हि। ब्रह्मक्षत्रं हि सर्वेषां वर्णानां मूलमुच्यते ॥ ५ ॥

उन दोनोंका अनादर करनेसे प्रजाका विनास ही होता

है। क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी वर्णोंके मुल एटे जाते हैं।। ५॥

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं प्रातनम् । पेलकश्यपसंवादं तन्निचोध यधिष्टिर ॥ ६ ॥

इस विपयमे राजा पुरूरवा और महर्षि कन्यरमे सवाद-रूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते है । युधिप्रर ! तुम उसे सनो ॥ ६ ॥

> ऐल उवाच यदा हि ब्रह्म प्रजहाति क्षत्रं क्षत्रं यदा वा प्रजहाति ब्रह्म। अन्वग्वलं कतमेऽसिन् भजन्ते

तथा वर्णाः कतमेऽसिन् घ्रियन्ते ॥७॥ पुरूरवाने पूछा —महर्षे । बाह्मण और क्षत्रिय दोनी साथ रहकर ही सबल होते हैं;परत जब ब्राह्मण ( पुरोहित ) किमी कारणसे क्षत्रियको छोड़ देता है अथवा जर राजा ब्राह्मणश परित्याग कर देता है। तब अन्य वर्णके लोग इन दोनोंमेंहे किसका आश्रय ग्रहण करते हैं ? तथा दोनीमेरे कीन सबकी आश्रय देता है ? ॥ ७ ॥

> कश्यप उवाच विद्धं राष्टं क्षत्रियस्य भवति ब्रह्म क्षत्रं यत्र विरुद्धयतीह । थम्बन्बलं दखवस्तद भजन्ते

तथा वर्णे तत्र विदन्ति सन्तः॥ ८॥ कह्मपने कहा-राजत्। श्रेष्ठ पुरुष इस प्रातको नानते हैं कि ससारमे जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियसे विरोध करता है, वहाँ क्षत्रियका राज्य छित्र-भित्र हो जाता है और छुटेरे दल यलके खाथ आकर उसपर अधिकार जमा केते है तथा व**र्**ग निवास करनेवाळे सभी वर्णके लोगोंको अपने अधीन कर हेते हैं॥८॥

नैयां ब्रह्म च वर्धते नोत पुत्रा त गर्गरी मध्यते नी यजन्ते । नैषां पुत्रा घेरमधीयते च

यदा ब्रह्म क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥ ॰ ॥ जब क्षत्रिय ब्राह्मणको त्याग देते हैं। तय उनमा वेदाष्ययन आगे नहीं बढता। उनके पुत्रांकी भी वृद्धि नरी होतीः उनके यहाँ दही-दूषका मटका नहीं महा जाता और न ने यह ही कर पाते हैं। इतना ही नहीं, उन ब्रामफॉर्ने पुत्रीका वेदाध्ययन भी नहीं हो पाता ॥ ९॥

नैपामधी वर्धते जात गेहे नाधीयते सुप्रजा नो यजन्ते। अपध्यस्ता दस्युमृता भवनि ये ब्राह्मणान् क्षत्रियाः संत्यजन्ति ॥ १०॥ जी धित्रिय ब्राह्मणींको त्याग देते हैं। उनके परने रने धनकी वृद्धि नहीं होती । उनकी सताने न तो पटनी और न यज ही करती हैं। ये पदभ्रष्ट होरा टार्ट्योरी भाँति ल्डपाट करने लगते हैं ॥१०॥

पतौ हि नित्यं संगुकावितरेतरधारणे। सत्रं वे ब्रह्मणो योनियोनिः सत्रस्य वे द्विजाः॥ ११॥ वे दोनों ब्राह्मण और अत्रिय बदा एक दूसरेवे मिडकर रहें, तसी वे एक दूसरेकी रह्मा करनेमें समर्थ होते हैं। ब्राह्मणकी उन्नतिका आधार अत्रय होता है और धान्नयन्ती

ब्राह्मणका उन्नातका आकार कार्या जन्नतिका आवार ब्राह्मण ॥ ११ ॥

> उभावेती नित्यमभित्रपत्री सम्प्रापतुर्महर्ता सम्प्रतिद्वाम् । तयोः संधिभिद्यते चेत् प्रराण-

स्ततः सर्वे भवति हि सम्प्रमूद्धम् ॥१२॥
ये दोनां जातियां जब रहा एक दूचरेके आक्षित होकर
रहती हैं। तब बड़ी भारी अतिष्ठा ग्राप्त करती हैं और यदि
इनकी प्राचीन कालते चली आती हुई मैत्री दूट जाती है।
तो सारा नगत् मोहमस्त एवं किंकर्तव्यविमृद हो जाता है।१२।

नात्र पारं स्रभते पारगामी महागाधे नौरिव सम्प्रपन्ना । चातुर्वर्ण्यं भवति हि सम्प्रमूर्टं प्रजास्ततः क्षयसंस्था भवन्ति ॥ १३ ॥

बीसे महान् एवं आगध समुद्रमें हुटी हुई नौका पार महीं पहुंच पाती, उसी प्रकार उस अवसामें महान्य अपनी बीचनपात्राको कुबाकपूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते हैं। चारो बणोंकी प्रकायर मोह सा जाता है और वह नए होने समारी है।। १३॥

ब्रह्मवृक्षो रक्ष्यमाणो मधु हेम च वर्षति। अरक्ष्यमाणः सततमधु पापं च वर्षति॥१४॥

ब्राह्मणहणी दुसकी यदि रक्षा की जाती है तो बह मधुर सुख और प्रचर्णकी वर्षा करता है और यदि उनकी रखा नहीं की गयी तो उनने निरन्तर दुःखके ऑसुओं और पापकी दृष्टि होती है !} १४ ||

> न ब्रह्मचारी चरणाद्वेतो यदा ब्रह्म ब्रह्मणि जाणमिन्छेत्। खाद्ययेतो वर्षति तत्र देव-

स्तत्राभीहर्ण दुःसहाख्याविवरन्ति ॥१५॥ जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण छुटेरोंके उपद्रक्ते विवश हो वेदकी प्राव्याप्त क्षांव्या होता है और उठके क्रिये अपनी राजा चाहता है। वहाँ इन्द्रदेव यदि पानी बरसावें दो अधर्म होती है। वहाँ प्राप्त क्षां नहीं होती है) समामित अपनी राजा चाहता है। वहाँ प्राप्त क्षां नहीं होती है) समामित और दुर्मिस आदि दुःसह उपद्रव आ पहुँचते हैं॥१५॥

स्त्रियं हत्या ब्राह्मणं वापि पापः सभायां यत्र उभते.ऽज्ञयाहम् । राज्ञः सकारो न विभेति चापि ततो भयं विद्यते क्षत्रियस्य ॥ १६ ॥ वन पापाना मनुष्य किसी स्त्री अपन्य ब्राह्मणकी हत्या

करके लोगोंकी सभामें साधवाद या प्रशसा पाता है तथा

राजांके निकट भी पापसे मय नहीं मानता। उस समय क्षत्रिय राजांके लिये बड़ा भारी मय उपस्थित होता है ॥ १६॥

पापैः पापे क्रियमाणे हि चैल ततो छद्रो जायते देव एषः। पापैः पापाः संजनयन्ति सद्

ंपाएँ: पापा: सजनयान्त खर ततः सर्वाम् साध्वसाधून् हिनस्ता। १७॥ इलानन्दन । जव बहुतसे पापी पापाचार करने लगते हैं, तत्र ये बहारकारी स्ट्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापाला पुरुष अपने पापाँद्वारा ही स्ट्रको प्रकट करते हैं। फिर सहस्वे खाधु और असाधु वन लोगोंका संहार कर हालते हैं॥ १७॥

ऐल उनाम कुतो रुद्दः कीहरो। चापि रुद्दः सन्दैः सन्दं दृश्यते वध्यमानम्। पतत् सर्वे कृश्यप मे प्रचहन कृतो रुद्दो जायते देव एपः॥ १८॥

पुरुरवाने पुछा—कश्यरजी | ये रहदेव कहाँसे आते हैं और कैसे हैं १ इस जगत्में तो प्राणियाँद्वारा ही प्राणियाँका वब होता देखा जाता हैं। फिर ये रहदेव किससे उत्पन्न होते हैं १ ये सब वार्ते बुसे बताइये ॥ १८॥

> कश्यप उषाच भारमा रुद्रो हृदये मानवानां सर्व सर्व देहं परदेहं च हृन्ति । वातोत्पानैः सदशं रुद्रमाहु-

देंवेंसीमूतैः सददां रूपमस्य ॥ १९ ॥
कद्यपने कदा—गानत् । वे बहदेव मतुष्योके हृदयने
आत्मारूपते निवास करते हैं और समय आनेपर अपने तथा
बूसरेके अरीरोंका चाय करते हैं । विद्वान पुरुष बद्धके
उत्यात-वायु (त्यानी हवा) के समान वेगवान कहते हैं
और उनका रूप योदकोंके समान बताते हैं ॥ १९ ॥

्रिल ज्याच हिल ज्याच न वे वातः परिवृणोति कश्चिर ध जीमूतो वर्षति नापि देवः। तथायुक्ती दश्यते मानुषेषु

कामद्वेषाद् वध्यते मुद्धते च ॥ २०॥ पुरूरवाने कहा —कोई भी हवा किरीको आइत नहीं करती है। न अफेंडे मेध ही पानो वरसाता है। बददेव भी वर्षा नहीं करते हैं। जैवे बाधु और बादरुको आकार्योमें स्युक्तदेखा जाता है। उसी प्रकार मनुष्पोमें आसम मन। इन्द्रिय आदिने संयुक्त ही देखा जाता है और वह रात-देपके कारण मोहमृत होता है तथा मारा जाता है।। २०।।

> कस्पा उनाच यथैकमेहे जातनेदाः प्रदीप्तः कृत्स्नं ग्रामं दहते चत्वरं वा। विसोहनं कुरुते देव एप ततः सर्वे स्पृत्यते पुण्यपापैः॥ २१॥

करयपने कहा—जैते एक घरमें छगी हुई आग प्रष्यित हो ऑगन तथा सारे गॉवको जल देती है, उती प्रकार थे घट्टेव किसी एक प्राणिक मीतर विदेशक्यसे प्रकट हो दूसरोंके सनमें भी मोह उत्सन्न करते हैं; किर सारे सगत्का पुण्य और पायसे सम्बन्ध हो जाता है॥ २१॥ ऐस्ट उचाच

यदि दण्डः स्पृशतेऽपुण्यपापं पापः पापे कियमाणे विशेषात्। कस्य हेतोः सुकृतं नाम कुर्याद

दुष्क्रतं ना कस्य हेतीर्न क्रुयीत्॥ २२ ॥ पुरूरवाने पूछा—यदि पापियोद्वारा विशेषरूपते पाप और पुण्यात्माओंद्वारा विशेषरूपते पुण्य किये जानेपर पुण्य-पापचे रहित आत्माको मी दण्ड मोमना पहना है, तव क्रित लिये कोई पुण्य करेऔर किस लिये पाप न करे १ ॥२२॥

कश्यप उवाच

असंत्यागात् पापक्रतामपापां-स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् । द्युष्केणार्द्रं दह्यते मिश्रभावा-

ज्ञ मिश्रः स्यात् पापकृद्धिः कथंचित्।।२३॥
कद्यपने कहा—पापाचारियोंके संसर्वका त्याम म
करनेरेपापदीन-धर्मात्मा पुरुषोंको भी उनसे मेल-जोल रखनेके
कारण उनके समान ही दण्ड भोगना पड़ता है। ठीक उसी
तरह, जैसे सुखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी
भी जल जाती है। अतः विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह
पापियोंके साथ किसी तरह भी सम्पर्क न खापित करे॥२३॥

ऐल उनाच साध्वसाधून धारयतीह भूमिः साध्वसाधूंन्तापयतीह सूर्यः। साध्वसाधूंखापि वातीह वायु-

रापस्तथा साध्वसाधून पुनन्ति ॥२४॥
पुरुरवा बोळे—इस नगत्में प्रम्बी तो पापियों और
पुण्यात्माऑको समान रूपते धारण करती है। सुर्य भी मळेबुरोंको एक-सा ही संताप देते हैं। बाद्य लाख्न और इष्ट
दोनोंका स्पर्य करती है और जल पापी एवं पुण्यात्मा
दोनोंको पवित्र करता है॥ २४॥

करवप उवाच एतमस्मिन् वर्तते छोक पव नामुत्रेवं वर्तते पाजपुत्र ! प्रेत्यैतयोएन्तरावान् विशेषो

यो वेपुण्यं चरते यहच पापम् ॥ २५ ॥
कह्यपने कहा—राजकुमार ! इस लोकमें ही ऐसी
बात देखी जाती है। परलोकमें इस प्रकारका बर्ताव नहीं है।
जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है वह—दोनों
जब मृत्युके पश्चात् परलोकमें जाते हैं तो वहाँ उन दोनोंकी
स्थितिमें बड़ा भारी अन्तर हो जाता है ॥ २५ ॥

पुण्यस्य लोको मधुमान् घृताचि-हिरण्यज्योतिरसृतस्य नाभिः। तत्र प्रेत्य मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम्॥ २६॥
पुण्यात्माका लोक मधुरतम सुवते भरा होता है। वहाँ
धीके चिराग जलते है। उसमे सुवर्णके समान प्रकार देला
रहता है। वहाँ अमृतका केन्द्र होता है। उस लोक्स न तो
पृत्यु है, न बुढापा है और न दूखरा ही भोई दुःस है।
ब्रह्मचारी पुरुष मृत्युके पृक्षात् उसी खगाँदि लोक्से लाकर
आनन्दका अनुमन करता है॥ २६॥

पापस्य छोको निरयोऽप्रकाशो नित्यं दुःखं शोकसूयिष्ठमेव । तत्रात्मानं शोचिति पापकमी

बद्धीः समाः मतपन्नप्रतिष्ठः॥ २७॥ पापीका लोक नरक है, जहाँ सदा कँधेरा छाया रहता है। वहाँ अतिदिन दुःख तथा अधिक छे-अधिक छोक होता है। पापारमा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक कर मोमता हुआ कमी एक खानपर खिर नहीं रहता और निरन्तर अपने लिये खोक करता रहता है॥ २७॥

मिथोमेदाद् ब्राह्मणक्षत्रियाणां प्रजा दुःखं दुःसद्वं चाविशन्ति । पवं झात्वा कार्य पवेद तित्यं पुरोहितो नैकविद्यो सूपेण ॥ २८ ॥

ब्राह्मण और क्षत्रियोंमें परस्पर फूट होनेसे प्रजाकी टु:एट टु:ख उठाना पड़ता है । इन चत्र वालांको समझ-बूसकर राजाको च्याहिये कि बह सदाके लिये एक सदाचारी बहुत पुरोहित बना ही ले !! २८ !!

तं चैचान्यभिषिच्येत तथा धर्मो विधीयते। अम्रन्यो हि ब्राह्मणः प्रोक्तः सर्वस्यवेह धर्मतः॥ २९॥

राजा पहले पुरोहितका वरण कर है । उसके बाद अपना अभिषेक करावे । ऐसा करतेते ही धर्मका पालन होता है। क्योंकि धर्मके अनुसार ज्ञाहाण यहाँ सबसे श्रेष्ट बताया गया है। पूर्च हि ब्रह्मणः सृष्टिरिति ब्रह्मविदो विदुः । ज्येष्ट्रेनाभिजनेनास्य आप्तं पूर्व यदुत्तरम् ॥ ३०॥

बेदवेचा विद्वानींका यह मत है कि सबरे पहले प्राप्तण ही सिष्ट हुई है। अतः ज्येष्ट तथा उत्तम दुल्लमें उत्तम होनेके कारण प्रत्येक उत्क्रप्ट बख्यपर सबसे पहले ब्राह्मणना ही अधिकार होता है।। ३०॥

ही आषकार हाता है ॥ २० ॥ तस्मान्मान्यद्व पूज्यद्व चाहाणः प्रस्ताप्रभुक्। सर्वे श्रेष्ठं विशिष्टं च निवेचं तस्य धर्मतः ॥ ३१ ॥ अव्दयमेव कर्तेव्यं राहा यलवतापि हि ।

इसल्पे ब्राह्मण सव वर्णाका सम्माननीय और पृत्तीर है। वहीं योजनके लिये प्रस्तुत की हुई सब बट्टाकॉडो सबसे पहले गोगनेका जाधिकारी है। समी श्रेष्ठ और उदम पदार्थोंको धर्मके अनुसार पहले ब्राह्मणकी सेवामें री निवेदित करना चाहिये । यहवान् राजाको मी अवन्य ऐसा ही करना चाहिये ॥ ३१५ ॥

ब्रह्म वर्धयति क्षत्रं क्षत्रतो ब्रह्म वर्धते। पसं राजा विशेषेण पूज्या वै ब्राह्मणाः सदा ॥ ३२ ॥

स्व लोगोंका भी खामी है।। ३२॥ इति श्रीमहाभारते शास्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि प्रेडकश्यपर्सनाहे त्रिष्ठप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मातुः ज्ञासनपर्वमे पुरुरवा और कश्यपका संनादनिषयक तिहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ ( शक्षिणास्य अधिक पाढके ७६ स्रोक मिस्राकर कुछ ३९५ स्रोक हैं )

## चतःसप्ततितमोऽध्यायः

ब्राह्मण और क्षत्रियके मेलसे लाभका प्रतिपादन करनेवाला मुच्छन्दका उपाख्यान

भीश्म उवाच

योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते। योगक्षेमो हि राह्यो हि समायत्तः प्ररोहिते ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते है-राजर् ! राष्ट्रका योगक्षेम राजाके अधीन बताया जाता है। परंतु राजाका योगक्षेम पुरोहितके

अधीन है।। १।।

यबादष्टं भयं बहा प्रजानां शमयत्युत्। हप्दं च राजा चाहभ्यां तद राज्यं सुखमेधते ॥ २ ॥

जहाँ ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाके अदृष्ट मयका निवारण करता है और राजा अपने बाहुबलसे दृश भयको दूर करता है। वह राज्य सुखरे उत्तरीत्तर उन्नति करता है ॥ २ ॥ *ध्रत्राप्यदाहरम्तीममितिहासं* प्रातनम् । मुचुकुन्दस्य संवादं राहो वैश्रवणस्य च ॥ ३ ॥

इस विपयमें विज्ञ पुरुप मुचुकुन्द और राजा कुबेरके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।। अञ्चक्रन्दो विजित्येमां पृथिवीं पृथिवीपतिः। जिह्यासमा**नः** खवलमभ्ययादलकाधिपम् ॥ ४ ॥

कहते हैं, पृथ्वीपति राजा मुचुकुन्दने इस पृथ्वीको जीतकर अपने बलकी परीक्षा लेनेके लिये अलकापति कुवैरपर चढाई की॥

ततो वैश्रवणो राजा राक्षसानस्ज्ञत् तदा। ते वलान्यवसृद्धन्त मुचुकुन्दस्य नैर्ज्युताः॥ ५ ॥ त्रथ रामा कुयेरने उनका सामना करनेके लिये राक्षसीकी

रेना भेजी । उन राक्षसाँने मुचुकुन्दकी सेनाओंको कुचलना आरम्भ किया ॥ ५॥

स हन्यमाने सैन्ये स्वे मुचुकुन्दो नर्राधिपः। गर्हयामास विद्वांसं प्रयोहितमरिंदमः ॥ ६ ॥

इस प्रकार अपनी सेनाको मार्रा जाती देखकर श्रमुद्यन राजा मुचुकुन्दने अपने विद्वान् पुरोहित विषयनी हो इसके लिये उलाहुना दिया || ६ ||

तत उम्रं तपस्तप्या चसिष्टो धर्मवित्तमः। रक्षांस्यपावधीत् तस्य पन्थानं चाप्यविन्दतः॥ ७ ॥

तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महर्पि वसिष्ठजीने धोर तपस्या करके उन राक्षसीका विनाश कर हाला और राजाके लिये विजय पानेका मार्ग प्राप्त कर लिया ॥ ७ ॥

ततो वैश्रवणो राजा मुचुकुन्दमदर्शयत्। वध्यमानेषु सैन्येषु वचनं चेदमववीत्॥ ८॥ इसके बाद राजा कुवेरने, अपनी सेनाको मरते देखकर राजा मुजुकुन्दको दर्शन दिया और इस प्रकार कहा ॥ ८ ॥

( राक्षः सर्वस्य चान्यस्य स्नामी राजपुरोहितः ।)

ब्राह्मण श्वत्रियको बढाता है और श्वत्रियसे ब्राह्मणकी

उद्यति होती है । अतः राजाको विशेषरूपसे सदा ही ब्राहाणोंकी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि राजपुरोहित राजाका तथा अन्य

*७१३*४

धनद उवाच

वलवन्तरत्वया पूर्वे राजानः सपूरोहिताः। न बैवं समवर्तन्त यथा स्वमिह वर्तसे॥ ९॥

कचेर योले--राजन् ! पहले भी तुम्हारे समान वलवान् राजा हो चके हैं और उन्हें भी परोहितोंकी सहायता प्राप्त थी। परत मेरे साथ यहाँ तम जैसा वर्ताव कर रहे हो। वैसा किसीने नहीं किया था ॥ ९ ॥

ते खत्वपि कृतास्त्राध्य चलवन्तश्च भूमिपाः। आगस्य पर्युपासन्ते मामीशं सुखदुःखयोः॥ १०॥

वे भूपाल भी अस्त्रविद्यांके ज्ञाता तथा वलवान् थे और मुझे सुख एव द:ख देनेमें समर्थ ईश्वर मानकर मेरे पास आते और मेरी उपालना करते ये ॥ १० ॥

यद्यस्ति बाहुचीर्ये ते तद् दर्शयितुमईसि । कि ब्राह्मणवलेन त्वमतिमात्रं प्रवर्तसे॥११॥

महाराज । यदि तुम्हारी भुजाओंमें कुछ वल है तो उसे दिखाओ। ब्राह्मणके बलपर इतना घमड क्यों कर रहे हो ?।। ११॥

मुचुकुन्दस्ततः कुद्धः प्रत्युवाच धनेभ्वरम् । न्यायप्रचेमसंरव्धमसम्भान्तमिटं वचः ॥ १२॥

यह सुनकर मुच्छुन्द ऋषित हो उठे और धनाध्यक्ष कुवेरसे यह न्याययुक्तः रोषरहित तथा सम्भ्रमशून्य बचन बोले-11 १२ ।)

व्रह्मक्षत्रमिदं खप्टमेकयोनि खयम्भुवा । प्रथम्बळविधानं तन्त लोकं परिपालयेत्॥ १३॥

·राजराज | ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी उत्पत्तिका स्थान एक ही है। दोनोंको स्वयम्भू ब्रह्माजीने ही पैदा किया है। यदि उनका वल और प्रयक्ष अलग-अलग हो जाय तो वे **ससारकी रहा नहीं कर सकते ॥ १३ ॥** 

वपो सन्त्रवर्लं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम् । अस्त्रवाहुवछं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम् ॥ १४॥

जादाणीमें सदा तप और मनत्रका यह उपस्थित होता

है और धन्नियाँमे अस्त तथा मुजाओका ॥ १४ ॥ ताभ्यां सम्मृय कर्तव्यं प्रजानां परिपाळनम् । तथा च मां प्रचर्तन्तं किं गर्हस्यखकाधिप ॥ १५ ॥

'अलकापते ! अतः ब्राह्मण और श्वत्रिय दोनोंको एकस्य मिलकर ही प्रजाका पालन करना चाहिये ! मैं भी हसी नीतिक अनुसार कार्य कर रहा हूँ ; किर आप मेरी निन्दा वर्गी करते हैं १२ ॥ १५॥

१ । । १ ।। वतोऽत्रनीद् वैश्रवणो राजानं सपुरोहितम् । नाहं राज्यमनिर्देष्टं कस्मैचिद् विद्धाग्युत ॥ १६ ॥ नाच्छिन्दे चाप्यनिर्दिष्टमिति जानीहि पार्थिव । प्रशाधिपुथिनीं कृत्सां मन्द्रचामिकळामिमाम् ।

प्रमुक्तः प्रत्युवाच मुख्कुन्ते सहीपतिः॥ १७॥
तव कुवेरने पुरोहितसहित राजा मुखुकुन्दरे कहा—
पृथ्मीपते। मैं ईश्वरकी आसाके विना न तो किसीको राज्य
देता हूँ और न भगवानकी अनुसतिके विना दूसनेका राज्य
छीनता ही हूँ। इस बातको तुम अच्छी तरह समझ छो।
यद्यपि ऐसी ही बात है तो भी आज मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वीका राज्य दे रहा हूँ। तुम मेरी दी हुई इस सम्पूर्ण पृथ्वीका
सासन कररें। उनके ऐसा कहनेपर राजा मुखुकुन्दने हस

प्रकार उत्तर दिया ॥ १६-१७ ॥

ष्ठञ्जन्द उनाम्र मादं राज्यं भवद्दम्पं भोकुमिन्छामि पार्थिव। बाहुवीयोर्जितं ्र राज्यमश्रीयामिति कामये ॥ १८॥

मुचुकुन्द बोळे—राजाधिराज ! मै आपके दिये हुए इति श्रीमहाभारते वास्तिपर्वणि राजपर्याजनायसम्बंधि राज्यको नहीं भोगना चाहता । मेरी तो यही इच्छा है कि मैं वापने बाहुबळ्छे उपाजित राज्यका उपानेग करूँ ॥१८॥ भीष्म जवाच

ततो वैश्रवणो राजा विस्मयं परमं ययौ। सन्वधमं स्थितं ह्या सुसुकुन्दमसम्भ्रमम्॥१९॥

भीष्मजी कहते हैं— पुषिष्ठिर | राजा मुबुकुत्रने विना किसी धनराहटके इस मकार अभिषयमंगे रिवत हुआ देख कुनेरको बड़ा विस्मय हुआ !। १९ !।

वतो राजा मुचुकुन्दः सोऽन्यशासद् वसुन्धराम् । वाहुवीर्यार्जितां सम्यक्षत्रधर्ममनुवतः ॥२०॥

वदनत्तर क्षत्रियधर्मका ठीक ठीक पाळन करनेवाले राज धुचुकुन्दने अपने बाहुनळसे प्राप्त की हुई इस बसुवाका शासन किया || २० ||

पर्व यो धर्मविव् राजा ब्रह्मपूर्वे प्रवर्तते। जयत्यविजितासुर्वी यशस्य महदस्तुते॥२१॥

इस प्रकार जो धर्मन राजा पहले ब्राह्मणका शावय लेकर उनकी सहायदासे राज्यकार्यमें प्रकृत होता है यह 1 ना जीती हुई प्रत्यीकों भी नीतकर महान् यशका भागी होता है।।२१॥ नित्योदकी ब्राह्मणःस्यान्तित्यशस्त्रकृष्ण क्षत्रिया।

त्त्योधिं सर्वभायस्यं यत् किञ्चिद्धत्त्वरतीगतम् ॥ २२ ॥ भाषणको प्रतिदिन स्नान फरके जलसम्बन्धी इत्य-स्था-बन्दनः तर्वण आदि कमै करने चाहिये और क्षत्रिको स्वा शस्त्रविद्याका अभ्यात बढाना चाहिये । इत भूतक्यर जो कोई भी वस्तु है। वह सब इन्हीं दोनोंके अधीन है ॥ २२ ॥

द्ति श्रीमद्दाभारते शाम्तिवर्वाण राजधर्माजुहास्त्रपूर्वीण ग्रुजुङ्ग्दोपास्याने बतुःसस्तितमोऽप्याणः ॥ ७४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामास्त शान्तिपर्वक्रभस्तरीत राजवर्गमुहास्त्रपर्वमे भुजकुरद्का उपस्थानविष्यक चौहत्तरम् व्याप्य पूर्व हुआ॥ ४४॥

पश्चसप्ततितमोऽप्यायः

राजाके कर्तव्यका वर्णन, युधिष्ठिरका राज्यसे विरक्त होना एवं भीष्मजीका पुनः राज्यकी महिमा सुनाना

युधिष्ठिर जवाच

यया वृत्त्या महीपाळी विवर्धयति मानवान् । पुण्यांख्य लोकान् जयति तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह । राजा जिस वृचिरे रहनेपर अपने प्रजाजनींकी उन्नति करता है और स्वयं भी विद्युद्ध लोकींपर विजय प्राप्त कर लेता है। वह युशे बताइये॥ भीका उनाच

दानशीलो भवेद् राजा यक्षशीलम्य भारत। उपवासतपःशीलः प्रजानां पालने रतः॥२॥

भीष्मजीने कहा—भरतनदन ! राजको सदा ही दानहील, युक्कील, उपबास और तपस्थामे तत्पर एवं प्रजानकालने संख्यन रहना चाहिये !! २ !!

सर्वाञ्चेव प्रजा नित्यं राजा धर्मेण पाळयन् । उत्थानेन प्रदानेन प्रजयेचापि धार्मिकान् ॥ ३ ॥ समस प्रजाओंका सदा धर्मपूर्वक पाळन करनेवाळे राजाको

भगसा प्रजासाको सदा धमपूर्वक पाटन करनेवार पाटन कार्य

होना एव भोष्मजीका पुनः राज्यका सहिमा धुनाना करना नाहिये और उत्तम बखुँप देकर उनका आदर-सन्कार करना नाहिये ॥ ३ ॥

राज्ञा हि पूजितो धर्मसातः सर्वत्र पूज्यते। यद् यदाचरते राजा वत् प्रजानां स रोचते॥ ४॥

राजाहारा जब जिन धर्मका आदर किया जाता है उसमा फिर सर्वन आदर होने लगता है। क्योंकि राजा जोन्जों कार्र करता है। प्रजानयीको वहीं करता अच्छा लगता है। । ४ ॥ निस्यमुखतहण्डस्थ भिन्नम्हस्युरियास्यु । निहन्यात् सर्वती इस्युच न कामात् कस्यचित् समेत्।

राजाको चाहिये कि वह शतुओं को समराजकी मॉर्नि सरा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहे। वह अद्धुओं और एटेरॉर्ग सन ओरसे पकड़कर मार डाले। स्वार्थना हिमी दुहरे

अपरायको धमा न करे ॥ ६॥ यं हि धर्मे चरन्तीह अजा राजा सुरक्षिताः । चतुर्थं तस्य धर्मेस्य राजा भारत विन्दति ॥ ६॥ भारत । राजदारा सुरक्षित हुई प्रण यहाँ दिव पर्मण आचरण करती है; उसका चौथा भाग राजाको भी मिल जाता है ॥ ६ ॥

यदधीते यद् ददाति यज्जुहोति यदर्चति । राजा चतुर्थभाक् तस्य प्रजा धर्मेण पाळयन् ॥ ७ ॥

प्रजा जो स्वाच्याय, जो दान, जो होम और जो पूजन करती है, उन पुण्य कर्माका एक चौथाई माग उस प्रजाका धर्मपूर्वक पास्त करनेवाला नरेश प्राप्त कर लेता है ॥ ७ ॥ यद् राष्ट्रेऽकुरालं किञ्चिद् राजोऽरक्षयतः प्रजाः । चतुर्थं तस्य पापस्य राजा भारत विन्दति ॥ ८ ॥

मरतनन्दन । यदि राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो उसके राज्यमे प्रजा जो कुछ मी अञ्चम कार्य करती है। उस पापकर्मका एक जौयाई भारा राजाको भोराना पड़ता है॥८॥ अप्याहुः सर्वमेवेति भूयोऽर्धामिति निश्चयः। कर्मणः पृथिवीपाल मुशंसोऽनृतवारंगि ॥ ९ ॥ पृथ्वीपरे ! कुछ लोगोंका मत है कि उपर्युक्त अवस्थामें

पुष्पापत ! कुछ लगाका मत है कि उपयुक्त अवस्ताम राजाको पूरे पापका माणी होना पदना है और कुछ लोगोंका यह निश्चय है कि उत्तको आचा पाप कुमता है। ऐसा राजा कृर और निष्पावादी समझा जाता है ॥ ९ ॥ साहद्यात् किल्विपाय् राजा श्रृणु येन प्रमुच्चते । प्रत्यादर्सुमशक्यं स्थाद् धनं चोरोईतं यदि । तत् सकोशात् प्रदेशं स्थादशक्तेनोपजीवतः ॥ १०॥

रेसे पापसे राजाको किस उपायसे खुटकारा मिलता है। यह बताता हूँ। धुनो । चोरों या छुटेरीने यदि किहीके घनका व्यपहरण कर लिया हो और राजा पता लगाकर उस धनको छीटा न सके तो उस असमर्थ नरेगको चाहिये कि वह अपने आश्रयमें रहनेवाले उस मनुष्यको उत्तना ही धन राजकीय खजानेते दे हे ॥ १०॥

सर्ववर्णैः सदा रस्यं व्रह्मस्त्रं व्राह्मणा यथा। न स्थेयं विषये तेन योऽपङ्कर्याद् हिजातिषु ॥ ११ ॥

सभी वर्णके छोगोंको ब्राह्मणोंके घनकी भी रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिये जिस प्रकार स्वयं ब्राह्मणोंकी । जो ब्राह्मणोंको कप्र पहुँचाता हो। उसे राजाको अपने राज्यमे नहीं रहने देना चाहिये ॥ ११॥

ब्रह्मस्वे रह्ममाणे तु सर्वे भवति रक्षितम्। नस्मात् तेपां प्रसादेन कृतकृत्यो भवेन्नुपः॥१२॥

ब्राहणके धनकी रक्षा की जानेपर ही सब कुछ रक्षित हो जाता है। क्योंकि उन ब्राह्मणींकी कृपांचे राजा कृतार्य हो जाता है।। १२।।

पर्जन्यमित्र भृतानि महाद्वमित्रव द्विजाः। नरास्तमुपजीवन्ति नृपं सर्वार्थसाधकम्॥१३॥

जैसे सब प्राणी मेखोके और पक्षी बृश्तोंके सहारे जीवन-निर्वाह करते हैं। उसी प्रकार सब मनुष्य सम्पूर्ण सनोरयोंको सिद्धि करनेवाले राजाके आश्रित होकर जीवन-यायन करते हैं॥ १३॥

न हि कामात्मना राज्ञा सततं कामयुद्धिना।

न्द्रशंसेनातिलुड्धेन शक्यं पालयितुं प्रजाः ॥ १४ ॥ जो राजाकामासक हो सदा कामका ही चिन्तन करनेवालाः कृर और अत्यन्त लोमी होता है। वह प्रजाका पालन नहीं कर सकता॥ १४॥

#### यधिष्ठिर उवाच

नाहं राज्यसुखान्वेषीराज्यमिच्छाम्यपि क्षणम्। धर्मार्थे रोचये राज्यं धर्मश्चात्र न विद्यते ॥ १५ ॥

चुधिष्टिरने कहा—पितामह ! मै राज्यसे सुख मिछने-की आसा रखकर कमी एक क्षणके छिये भी राज्य करनेकी इच्छा नहीं करता । मैं तो धर्मके छिये ही राज्यको पसद करता था। परंद्र मालूम होता है कि इसमें धर्म नहीं है ॥ तक्छं मम राज्येम यत्र धर्मों न विद्यते । सममेच गमिष्यामि तस्साद धर्मीचकीर्षया ॥ १६॥

जिसमें धर्म ही नहीं है। उसे राज्यते ग्रुसे क्या लेना है ? अतः अन में धर्म करनेकी इच्छाते बनमें ही चला जाऊँगा ॥ तत्र मेध्येष्यरण्येषु न्यस्तदण्डो जितेन्द्रियः। धर्ममाराध्येष्यामि मुनिर्मूलफलाञ्चानः॥ १७॥

धममाराधायप्याम मुनिसूळफलाञानः ॥ १७॥ वहाँ वनके पावन प्रदेशोंमे हिंसाका सर्वया त्याग कर दूँगा और वितिन्द्रय हो मुनिवृत्तिसे रहकर फल-मूळका आहार करते हुए धर्मकी आराधना करूँगा ॥ १७॥

भीष्म उवाच

वेदाहं तव या चुद्धिरानृशंखगुणैव सा । न च गुद्धानृशंस्येन शक्यं राज्यमुपासितुम् ॥ १८ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । में जानता हूं कि तुम्हारी दुद्धिमें दया और कोमलतारूपी गुण ही भरा है। परंतु केवल दया एव कोमलतावे ही राज्यका शासन नहीं किया जासकता।।१८॥ अपि तु त्यां सृद्धम्रहमत्यार्यमतिधार्मिकम् ।

ही पा चुडुनशनस्वायमात्यामकम् । हीवं धर्मचुणायुक्तं न स्त्रोको यहु मन्यते ॥ १९ ॥ तुम्हारी बुद्धि अस्यन्त कोमरु है । तुम बढ़े सबन और

वड़े धर्मातमा हो। धर्मके प्रति तुम्हारा महान् अनुप्रह है।यह सव होनेपर भी संसारके लोग तुम्हे कायर समझकर अधिक आदर नहीं देंगे॥१९॥

वृत्तं तु स्वमपेक्षस्व पितृपैतामहोचितम्। नेव राज्ञां तथा वृत्तं यथा त्वं स्थातुमिन्छसि ॥ २०॥

दुग्हारे वाप-दार्दोने जिए आचार-व्यवहारको अपनाया था, उसे ही प्राप्त करनेकी तुम भी इच्छा रक्तवो । तुम जिसतरह रहना न्वाहते हो, वह राजाओका आचरण नहीं है ॥ २०॥ न हि वैक्छन्यसंस्प्रधमानुशंस्यमिहास्थितः। प्रजायास्त्रसम्भूतमासा धर्मफलं न्नासि ॥ २२॥

इस प्रकार ज्याकुलताजीनत कोमलताका आश्रय लेकर तुम यहाँ प्रजापालनसे सुलम होनेवाले धर्मके फलको नहीं पा सक्तेय ॥ २१ ॥

न द्वोतामाशिषं पाण्डुर्न च कुन्ती त्वयाचत । तथैतत् प्रश्वया तात यथाऽऽचरसि मेधया ॥ २२ ॥ तात ! तुम अपनी बुद्धि और विचारते जैसा आचरण करते हो) तुम्हारे विषयमें ऐसी आशा न तो पाण्डुने की भी और न कुन्तीने ही ऐसी आशा की थी || २२ || शौर्य बर्ळ च सत्यं च पिता तव सदाबवीत् ।

माहात्म्यं च महौत्र्यं भवतः कुन्त्ययाचत ॥ २३॥ व्रम्हारे पिता पाण्डु तुम्हारे लिये सदा कहा करते थे कि मेरे पुत्रमें झरता, वल और सत्यकी वृद्धि हो। व्रम्हारी माता कुन्ती भी यही हच्छा किया करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता वहे ॥ २३॥

नित्यं खाहा स्वधा नित्यं चोभे मानुषदैवते । पुत्रेष्वाशासते नित्यं पितरो दैवतानि च ॥ २४ ॥

प्रतिदिन यज्ञ और श्राह्य—ये दोनो कर्म क्रमशः देवताओ तथा मानव-पितरोंको आनन्दित करनेवाले हैं। देवता और पितर अपनी संतानोंसे सदा इन्हीं क्रमोंकी आशा रखते हैं।

दानमध्ययनं यश्चं प्रजानां एरिपालनम् । धर्ममेतद्धर्मं वा जन्मनेवाभ्यजायथाः॥ २५॥

दानः वेदाध्ययनः यज्ञ तथा प्रजाका पाळन—ये धर्मस्य ही या अधर्मरूप । दुम्हारा जन्म इन्हीं कमोंको करनेके लिये हुआ है ॥ २५ ॥

काले घुरि च युक्तानां वहतां भारमाहितम् । सीदतामपि कौन्तेय म कीर्तिरवसीदति ॥ २६ ॥

कुन्तीनन्द्रन । यथासमय भार बहन करनेमें छगाये गये पुरुषोपर जो राज्य आदिका भार रख दिया जाता है। उसे बहन करते समय यद्याप कष्ट उठाना पहुंचा है तथापि उससे उन पुरुषोकी कीर्ति विरस्सायी होती है। उसका कभी धय महीं होता ॥ २६॥

समन्ततो विनियतो वहत्यस्बल्तितो हि यः। निर्दोषः कर्मवचनात् सिद्धिः कर्मण एव सा ॥ २७ ॥

जो मनुष्य सब ओरसे मन और इन्द्रियोंको संयममे रखकर अपने जनर रक्ले हुए कार्यभारको पूर्णरूपसे वहन करता है और कभी छड़खड़ाता नहीं है। उसे कोई दोष नहीं प्राप्त होता; क्योंकि शास्त्रमे कम्में करनेका कथन है। अतः राजाको कर्म करनेसे ही वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है ( जिले तुम बनवास और तपस्त्रासे पाना चाहते हो )॥ २७॥

वन नननाव जार तरस्य का नाम निर्देश हैं। में नैकान्तविनिपातेन विच्चारेह कश्चन । धर्मी गृही वा राजा वा श्रह्मचारी यथा पुनः ॥ २८ ॥ कोई धर्मनिष्ठ होः ग्रहस्य होः त्रह्मचारी हो या

काइ घमानष्ठ हाः यहस्य हाः त्रश्याप ए या राजा होः पूर्णतया धर्मका आचरण नहीं कर सकता ( कुछन-कुछ अधर्मका मिश्रण हो ही जाता है ) ॥ २८ ॥

अल्पं हि सारभूयिष्ठं यत् कर्मोदारमेव तत्। इतमेवाकृतारुक्ष्यो त पापीयोऽस्त्यकर्मणः॥ २९॥

कोई काम देखनेमे छोटा होनेपर भी यदि उसमे सार अधिक हो तो वह महान् ही है। न करनेकी अपेका कुछ करना ही अच्छा है। क्योंकि कर्तन्य कर्म न करनेवालेसे बढ़कर इसरा कोई पापी नहीं है॥ २९॥ यदा कुळीनो धर्मकः प्राप्नोत्यैग्वर्यमुत्तमम् । योगक्षेमस्तदा राकः कुशलायैव कल्पते॥ ३०॥

जर घर्मेंग्र एवं कुळीन मतुष्य राजके यहाँ उत्तार ईश्वरमावको अर्थात् मन्त्री आदिके उच अधिकारते पाता है, तभी राजकायोग और क्षेम रिद्ध होता है, जो उसके कुश्चरूमञ्जलका सावक है ॥ ३०॥

दानेनान्यं वलेनान्यमन्यं स्तृतया गिरा। सर्वतः प्रतिगृद्धीयाद् राज्यं प्राण्येह धार्मिकः ॥ ३१॥

धर्मात्मा राजा राज्य पानेक अनन्तर किसीको दानिः किसीको बळिते और किसीको मधुर वाणीदारा सब ओरसे अपने वचर्मे कर छै ॥ ३१ ॥

यं हि वैद्याः कुछे जाता ह्यञ्चिभयपीडिताः । प्राप्य सुप्ताः प्रतिष्ठन्ति धर्मः कोऽभ्यधिकस्ततः॥ ३२॥

जीवनिवाहका कोई उपाय न होनेके कारण जो भएते पीडित रहते हैं, ऐसे छुळीन एन विहान पुरुप जित राजाज आश्रय छेकर संतुष्ट हो प्रतिष्ठापूर्वक रहने छगते हैं। उस राजाके छिये इससे बदकर धर्मकी बात और क्या होगी है।।

युधिष्ठिर उवाच

किं तात परमं स्वर्ग्ये का ततः प्रांतिरुचमा । किं ततः परमेश्वर्गे मृद्धि मे यदि परयदि ॥ ६६॥ मुधिप्रिप्ते पूछा—तात ! स्वर्गं ग्राप्तका उत्तम सपन क्या है ! उत्तवे कौननी उत्तम प्रकरता मात होती है ! तथा उत्तकी अपेका महान ऐश्वर्णं क्या है। यदि आप्र इन बातोंको जानते हैं तो मुझे बताइये ॥ १६॥

भीष्म उवाच

यसिन् भयार्दितः सम्यक् क्षेमं विन्दत्यिप क्षणम्। स स्वर्गेतित्तमोऽस्माकं सत्यमेतद् प्रवीमि ते ॥ ३४॥ भीष्मजीने कहा--राज्य । भवते इत हजा मद्यव

भीष्यातीने कहा— राज्ये 1 मंग्र ६ १० हुआ निवास जिसके पास जाकर एक सपके लिये भी मलीमीति शानित पा लेखा है। वहीं हमलोगोंमें स्वालेककी मामिका स्वते बड़ा अधिकारी है। यह में तुमसे सची बात कहता हूँ ॥३४॥

स्वमेच प्रीतिमांस्तसात् कुरूणं कुरुसत्तम । भव राजा जय स्वर्गे सतो रक्षासतो जिहे ॥ ३५॥ इसक्रिये कुरुपेष्ठ । वृम्ही प्रस्ततापूर्वक कुरुयेशकी

इंडालय कुषण । अन्य निवास होंका वहार करो प्रजाक राजा बनो । बत्युक्वोंकी रहा तथा हुयेंका वहार करो और इंछ प्रकार अपने कर्तव्यका पाठन करके स्वांत्रोकप विजय प्राप्त कर लो ॥ ३५ ॥

ब्रमु त्वां तात जीवन्तु सुद्धदः साञ्चभिः सह । पर्जन्यमित्र भृतानि सादुदुमिन हिजाः ॥ ३६॥ तात । जैसे सत्र प्राणी मेषके और पत्नी स्नादिह प्रत्यान

तात । जस सव प्राणा भवन जार करने इसके सहारे जीवन-निर्वोह करते हैं, उसी प्रकार सांधे प्रकॉन सहित समस्त सुदृहरण सुम्हारे आश्चर्ये रहकर अस्नी जीविका चलावें ॥ ३६॥

जाविका चलाव ॥ १५ ॥ धृष्टं दूरं प्रहर्तारमनृशंसं जितेन्द्रियम् । राजधर्मात्रशासनपर्व ]

चत्सळं संविधकारमुपजीवन्ति तं नराः ॥ ३७ ॥ जितेन्द्रियः, प्रजावत्सळ और दानी होता है। उसीका आश्रय जो राजा निर्मयः, छरवीरः, प्रहार करनेमें कुश्रळः, द्याङ्घः छेकर सनुष्य जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ३७ ॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुहासतपर्वणि पञ्चयन्तितमोऽभ्यायः ॥ ७५ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपत्रके अन्तर्गत राज्यमानुशासनपर्वमें पत्रहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

## षट्सप्ततितमोऽघ्यायः

## उत्तम-अधम बाह्मणोंके साथ राजाका वर्ताव

युधिष्ठिर उवाच

स्वकर्मण्यपरे युक्तास्तथैवान्ये विकर्मणि । तेवां विशेषमाचक्ष्य प्राह्मणानां पितामह॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह । कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मोमें क्ये रहते हैं तथा दूखरे बहुतन्छे ब्राह्मण अपने वर्णके विपरीत कर्ममें प्रवृत्त हो जाते हैं । उन समी ब्राह्मणीमें क्या अन्तर है १ वह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्य खवाच

विद्यालक्षणसम्पन्नाः सर्वत्र समद्शिनः । एते ब्रह्मसम्म राजन ब्राह्मणाः परिकीर्तिताः ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । जोविद्वान् उत्तम छक्षणींछे सम्पन्न तथा सर्वत्र समान हष्टि रखनेवाले हैं। ऐसे ब्राह्मण ब्रह्माजीके समान कहें गये हैं ॥ २ ॥

भ्रायजुःसामसम्पन्नाः स्वेषु कर्मखबस्थिताः । पते देवसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युतः॥ ३॥

नरेश्वर ! जो ऋग, यजुः और सामवेदका अध्ययन करके अपने वर्णोचित कर्मोंमें छगे हुए हैं, वे ब्राह्मणींमें देवताके समान समझे जाते हैं ॥ ३ ॥

जन्मकर्मविद्दीना ये कदर्या ब्रह्मवन्धवः। एते शुद्रसमा राजन् ब्राह्मणानां भवन्त्युतः॥ ४॥

राजन्। जो अपने जातीय कमेरी हीन हो कुस्तित कर्मोंमें स्थाकर ब्राह्मणत्वरी भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे लोग ब्राह्मणोंमें शूड़के इस्यू होते हैं ॥ ४॥

अश्रीत्रियाः सर्व एव सर्वे चानाहिताग्नयः। तान सर्वान् धार्मिको राजा विल्विष्टिं च कारयेतु॥५॥

जो ब्राह्मण वेदशास्त्रीके ज्ञानचे सूत्य हैं तथा जो अग्नि-होत्र नहीं करते हैं। वे सभी शृहतुस्य हैं। वर्मास्मा राजाको जाहिये कि इन सब छोगोंसे कर छे और वेगार करावे। १५॥ आह्ययका देवलका नास्त्रका ग्रामयाजकाः। एते ब्राह्मणचाण्डाला महाविधकपञ्चमाः॥ ६॥

न्यायालयमें या कहीं भी लोगोंको बुलाकर लानेका काम करनेवाले, नेवन लेकर देवमन्दिरमें पूजा करनेवाले, नक्षन-विचादारा जीविका चलानेवाले, प्रामपुरोहित त्यापांचनें महापधिक (दूर देशके यात्री या सपुर-यात्रा करनेवाले) ब्राह्मण चाण्डालके तुस्य माने जाते हैं ॥ ६ ॥ (स्लेच्छिदा तरे: । विचादा वाह्मण चाण्डालके तुस्य माने जाते हैं ॥ ६ ॥ (स्लेच्छिदा तरे: । वाह्मण चाण्डालक वाण्डालक प्रेत्य चेह च ॥

जो कोई म्लेच्छ देश हैं और जहाँ पापी मनुष्य निवास

करते हैं, वहाँ जाकर बाह्मण इहलोकमें चाण्डालके तुस्य हो जाता है और मृत्युके बाद अघोगतिको प्राप्त होता है ॥ बात्यान् म्लेच्छांच्च शृह्मांच्च याजयित्वा द्विजाधमः। अकीर्तिमिह सम्प्राप्य नरकं प्रतिपद्यते॥

संस्कारप्रष्टः म्हेच्छ तथा श्रूहोका यत्र कराकर पतित हुआ अधम ब्राह्मण इत संसारमें अपयदा पाता और मरनेके बाद न्यकर्में गिरता है ॥ ब्राह्मणी ऋग्यजुःसामनां मृद्धः कृतवा तु विष्कवम्।

कहपमेकं क्रमिः स्तेऽथ मानाविष्ठासु जायते )॥ जो मूर्खं ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रींका विष्ठ्य करता है, वह एकं कल्पतक नाना प्राणियोंकी विष्ठाओंका कीड़ा होता है॥

न्यस्विन् पुरोहितो मन्त्री दूतो वार्तानुकर्षकः । प्ते क्षत्रसमा पातन् ब्राह्मणानां भवनस्युत ॥ ७ ॥ पान् । ब्राह्मणीभेरे जो न्यन्तिकः, राजपुरोहितः, मन्त्रीः

राजदूत अवना संदेशनाहक हैं हैं। वे क्षत्रियके समान माने बाते हैं ॥ ७ ॥ अथ्यारोहा गजारोहा रियमेऽथ पदातयः।

पते वैश्यसमा राजन ब्राह्मणानां भवन्युत ॥ ८ ॥

नरेश्वर ! घुड्सवारः हाथीठवारः रथी और पैदल ठिपादीका काम करनेवाले ब्राह्मणोंको वैदयके छमान समझा बाह्य है ॥ ८ ॥

पतेभ्यो बलिमादद्याद्यीनकोशो महीपतिः। ऋते ब्रह्मसमिभ्यक्ष देवकर्षेभ्य एव च ॥ ९ ॥

यदि राजाके खजानेमें कमी हो तो वह इन ब्राह्मणोंसे कर ने सकता है। केवन उन ब्राह्मणोंसे, जो ब्रह्मानी तथा देवताओंके समान बताये गये हैं, कर नहीं लेना चाहिये॥९॥ अब्राह्मणानां वित्तस्य स्वामी राजेति वैदिकम् । ब्राह्मणानां च ये केचिव् विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ १०॥

राजा ब्राक्षणके सिवा अन्य सम वर्णोंके धनका स्वामी होता है। यही वैदिक सिद्धान्त है। ब्राह्मणोंमेंसे जो कोई अपने वर्णके विपरीत कर्म करनेवाले हैं। उनके धनपर भी राजाका ही अधिकार है॥ १०॥

विकर्मस्थाध्य नोपेक्या विष्रा राक्षा कथंचन । नियम्याः संविभज्याध्य धर्मानुप्रहकारणात् ॥ ११ ॥

राजाको कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणोंकी किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करती चाहिये । बल्कि धर्मपर अनुमह करनेके लिये उन्हें दण्ड देना और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी श्रेणींचे अलग कर देना चाहिये॥

यस्य साविषये राजन स्तेनो भवति वैद्विजः। राज्ञ एवापराधं तं मन्यन्ते तद्विदो जनाः ॥ १२ ॥

राजन ! जिस किसी भी राजाके राज्यमें यदि ब्राह्मण चीर वन जाता है तो उसकी इस परिस्थितिके छिये जानकार छोग

उस राजाका ही अपराध ठहराते है ॥ १२ ॥ अवस्या यो भवेत स्तेनो वेदवित स्नातकस्तथा । राजन स राज्ञा भर्तव्य इति वेदविदो विदः॥ १३॥

नरेश्वर ! यदि कोई वेदवेत्ता अथवा स्नातक ब्राह्मण जीविकाके अभावमे चोरी करता हो तो राजाको उचित है कि उसके भरण-पोषणकी स्यवस्था करे। यह वेदयेत्ताओका मत है॥

चेन्नो परिवर्तत कृतवृत्तिः परंतप।

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि षटसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७६॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ श्लोक मिलाकर कुछ १८ श्लोक है )

सप्तस्तितमोऽध्यायः

केकयराज तथा राक्षसका उपाख्यान और केकयराज्यकी श्रेष्टताका विस्तृत वर्णन

यधिष्ठिर खवाच

केषां प्रभवते राजा वित्तस्य भरतर्षभ । कया च वृत्त्या वर्तेत तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

यधिष्ठिरने पूछा--भरतकुलभूषण पितामह । किन-किन मनुष्योके धनपर राजाका अधिकार होता है ? तथा राजाको फैसा बर्ताव करना चाहिये ! यह मझे बताइये ।। १ ॥ भीष्म जवाच

थब्राह्मणानां वित्तस्य खामी राजेति वैदिकम् ।

ब्राह्मणानां च ये केचिद विकर्मस्था भवन्त्युत ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा-राजन् । ब्राह्मणके सिवा अन्य

सभी वर्णोंके धनका स्वामी राजा होता है। यह वैदिक सत है। ब्राह्मणोंमें भी जो कोई अपने वर्णके विपरीत कर्म करते हो। उनके धनपर भी राजाका ही अधिकार है ॥ २ ॥ विकर्मस्थाश्च नोपेक्या विपा राज्ञा कथञ्चन । इति राज्ञां पुरावृत्तमभिजल्पन्ति साधवः॥ ३ ॥

अपने वर्णके विपरीत कर्मोमे लगे हुए ब्राह्मणींकी राजाको किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिये (क्योंकि उन्हें दण्ड देकर भी राहपर लाना राजाका कर्तव्य है )। साधुपुरुष इसीको राजाओंका प्राचीनकालसे चला आसा हुआ बर्तीव या धर्म कहते है ॥ ३ ॥

यस्य सा विषये राज्ञः स्तेनो भवति वै द्विजः। राज्ञ एवापरार्धं तं मन्यन्ते किल्विषं नृप ॥ ४ ॥

नरेश्वर ! जिस राजाके राज्यमे कोई ब्राह्मण चोरी करने लग जाता है। वह राजा अपराधी माना जाता है। विचारवान् पुरुप इसे राजाका ही अपराध और पाप समझते हैं ॥ ४ ॥ अभिशस्तमिवात्मानं मन्यन्ते येन कर्मणा। तसाद् राजर्षयः सर्वे ब्राह्मणानन्वपाळयन् ॥ ५ ॥

ब्राह्मणमे उक्त दोष आं जाय तो उससे राजा अपने आपको कलिङ्कत मानते हैं; इसीलिये समी राजिर्पियोंने ववो निर्वासनीयः स्थात् तसाद् देशात् सवान्धवः॥

परंतप ! यदि जीविकाका प्रयन्य कर देनेपर भी उस ब्राह्मणमें कोई परिवर्तन न हो नह पूर्ववत् चोरी करता ही रह जाय तो उसे वन्ध्र-बान्धवींसहित उस देशसे निर्वासित कर देना चाहिये || १४ ||

( यक्षः श्रुतमपैरान्यमहिसातिथिपूजनम् दमः सत्यं तपो दानमेतद् ब्राह्मणलक्षणम्॥)

यक्ष, वेदोंका अध्ययन, किसीकी चुगली न करना, किसी भी प्राणीको मन, वाणी और कियादारा क्टेश न पहुँचानाः अतिथियोका पूजन करना। इन्द्रियोंको संयममे रखना, सच बोलनाः तप करना और दान देनाः यह सब ब्राह्मणका लक्षण है॥

इस पनार श्रीमहामारत शान्तिपवेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें हिहत्तरवॉ अध्याय पूरा हुआ।। ७६ ॥

ब्राह्मणोंकी सदा ही रक्षा की है ॥ ५ ॥ अत्राप्यदाह एन्तीममितिहासं प्रातनम् । गीतं कैकेयराजेत हियमाणेत रक्षसा ॥ ६ ॥

इस विषयमे जानकार छोग एक प्राचीन इतिहासका जदाहरण दिया करते हैं । जिसमे राक्षसके द्वारा अपहृत होते समय केकयराजके प्रकट किये हुए उद्गारका वर्णन है ॥ ६ ॥ केकयानामधिपति रक्षो जग्राह दारुणम्। स्वाध्यायेनान्वितं राजन्नरण्ये संशितवतम्॥ ७॥

राजन । एक समयकी बात है, केकयराज बनमें रहकर कठोर वतका पालन ( तर ) और खाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयकर राक्षसने पकड लिया ॥ ७ ॥

राजीवाच

न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मदापः। मामकान्तरमाविद्याः॥ ८॥ नानाहिताग्निर्नायज्वा यह देख राजाने उस राक्षससे कहा—मेरेराज्यमें

एक भी चोर, कंजूस, शराबी अथवा अग्रिहोत्र और यनका त्याग करनेवाला नहीं है तो भी तुम्हारा मेरे शरीरमें प्रवेश

कैसे हो गया १॥ ८॥ न च मे ब्राह्मणोऽविद्वानावती नाप्यसोमपः। नानाहिताव्निर्नायज्वा सामकान्तरमाविद्याः॥ ९ ॥

मेरे राज्यमे एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वातः उत्तम बतका पालन करनेवाला यज्ञमे सोमरम पनियाना र्थाग्नहोत्री और यज्ञकर्तान हो तो भी तुमने मेरे मीतर

कैसे प्रवेश किया ? 11 ९ 11 नानाप्रदक्षिणैर्यक्षैर्यजन्ते विपय नाधीते नावती कश्चिन्मामकान्तरमाविशः॥१०॥

मेरे राज्यमे समस्त द्विज नाना प्रकारकी उत्तम दक्षिणाओंचे युक्त यजींका अनुष्ठान करते हैं। केर्र मी ब्रह्मचर्यमतका पालन किये यिना वेदोंका अध्ययन नर्री करता। फिर भी मेरे जरीरके मीतर तुम्हारा प्रवेश कैठे हुआ है।। अधीयते ऽध्यापयन्ति यजन्ते याजयन्ति च । दद्ति प्रतिगृह्णन्त पट्सु कर्मस्ववस्थिताः ॥ ११ ॥

मेरे राज्यके ब्राह्मण पढ़ते-मढाते, यज्ञ करते-कराते, दान देते और लेते हैं । इस प्रकार ने ब्राह्मणीचित छः कमाँमे ही सल्पन रहते हैं ॥ ११ ॥

पूजिताः संविभक्ताश्च मृदवः सत्यवादिनः । ब्राह्मणा मे सकर्मस्था मामकान्तरमाविद्याः ॥ १२ ॥

मेरे राज्यके सभी ब्राह्मण अपने-अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं। कोमल समाववाले तथा सत्यवादी है। उन सवको मेरे राज्यसे कृति मिलती है तथा वे मेरे द्वारा पूजित होते रहते हैं तो भी द्वम्हारा मेरे शरीरके मीतर प्रवेशी कैसे सम्मव हुआ है।। १२।। स याचन्ते प्रयच्छन्ति सत्यधर्मविशास्याः।

न याचन्त प्रवच्छात्त सत्वकातस्तर्वाः न नाध्यापयन्त्यधीयन्ते यजन्ते याजयन्ति न ॥ १३ ॥ ब्राह्मणान् परिरक्षन्ति संब्रामेष्यपलायिनः । क्षत्रिया मे खन्मस्था मामकान्तरमाविकाः ॥ १४ ॥

मेरे राज्यमें जो क्षत्रिय हैं, ये अपने वर्णीचित कमोंमें हमे रहते हैं, वे वेदोंका अध्ययन तो करते हैं, पर दु अध्यापन नहीं करते; यज करते हैं, पर दु अध्यापन नहीं करते; यज करते हैं, पर दु अध्यापन नहीं करते; विज्ञ व्यय लेते नहीं हैं। मेरे राज्यके क्षत्रिय याचना नहीं करते; स्वय ही याचकोंकों मुँहमंगी वस्तुएँ देते हैं। उत्यमापी तया घर्मकम्यादनमें कुशल हैं। व ब्राह्मणंकी रक्षा करते हैं और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखाते हैं तो भी दुम मेरे शारीरके भीतर कैसे प्रविष्ट हो गरे हैं। ११-१४।

कृषिगोरख्रवाणिज्यमुपजीवन्त्यमायया । अप्रमत्ताः क्रियावन्तः सुवताः सत्यवादिनः ॥ १५ ॥ संविभागं दमं शौचं सौहदं च व्यपाश्रिताः । मम वैद्याः सकर्मस्थाः मामकान्तरमाविदाः ॥ १६ ॥

मेरे राज्यके वैदय भी अपने कर्मोमें ही छो रहते हैं। वे छलंकपट छोडकर लेती, गोरक्षा और व्यापारके जीविका चलते हैं। प्रमादमें न पड़कर करा सक्त्रमोंमें सल्यन रहते हैं। उत्तम अर्तोका गालेंन करनेवालें और सत्यवादी हैं। अर्वाधियोंको देकर खाते हैं, इन्त्रियोंको स्वयत्त स्वत हैं, इन्त्रियोंको स्वयत्त हैं, व्यापारका पालन करते और सत्वके प्रति सौद्ये दनाये रखते हैं, वे स्वयत्त हैं तो भी मेरे भीवर द्वम कैये सुर आये ! ॥१५५-१६॥ श्रीन, चर्णानुपजीवनित यथावदनस्व्यक्काः । मम सुद्धाः स्वकर्मस्था मामकान्तरमाविदाः ॥१७॥

मेरे यहाँके शृद्ध भी तीनों वर्णाकी यथावत् तेवाते जीवन-निर्वाह करते है तथा परदोपदर्जनते दूर ही रहते हैं। इस प्रकार वे भी अपने कमोंमे ही खित हैं, तथापि तुम मेरे भीतर कैते हुत आये हैं॥ १७॥

कृपणानाथवृद्धानां दुर्वस्तातुरयोषिताम् । संविभक्तासि सर्वेषां मामकान्तरमाविशः ॥ १८ ॥ दीन, अनाय, वृद्ध, दुर्बल, रोगी तथा स्नी—इन सक्को में अस-बल तथा औषध आदि आवश्यक बस्तुऍ देता रहता हूँ, तथापि तुम मेरे गरीरमे कैसे प्रविष्ट हो गये था कुळदेशादिधर्माणां प्रथितानां यथाविधि । अञ्यच्छेतासि सर्वेणां मामकान्तरमाविशः॥ १९॥

मै अपने हुविख्यात कुळ-धर्म, देश-धर्म तथा जाति-धर्मकी परम्पराका विधिपूर्वक पालन करता हुआ इन सन्धमोमेंते किसीका मीओप नहीं होने देता, तो भी तुम मेरे भीतर कैसे शुरु आये ।।। तपिख्ताः मे विषये पूजिताः परिपाळिताः।

संविभक्ताश्च सत्कृत्य मामकान्तरमाविद्याः ॥ २० ॥ अपने राज्यके तपस्वी ग्रुनियोंकी मैंने चदा ही पूजा और रक्षा की है तथा उन्हें सत्कारपूर्वक आवश्यक बस्तुर्धे दी है । हतनेपर मो मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कैंसे सम्मव

ह्या है १॥ २०॥

नासं विभन्य भोक्तासि नाविद्यामि परस्त्रियम् । खतन्त्रो ज्ञात न क्रीडे मामकान्तरमाविद्याः॥ २१॥

में देवता पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण किये बिना कमी नहीं भोजन करता। परायी स्नीचे कमी सम्पर्क नहीं रखता तथा कमी स्वच्छन्द होकर कीडा नहीं करता तो भी तुमने मेरे शरीरमें कैसे प्रवेश किया!॥२१॥ नामस्वस्वारी भिक्षायानिमञ्जावीऽमञ्जववीन्त ।

अनुत्विजा हुर्त नास्ति मामकान्तरमाविद्याः ॥ २२ ॥
मेरे राज्यमें कोई भी ब्रह्मचर्यका पाळन न करनेवाळा
भिक्षा नई। मॅगता अथवा भिद्ध या छन्यासी ब्रह्मचर्यका पाळन
किये विना नई। रहता । विना ऋत्विजके मेरे यहाँ होम नई।
होता: फिर तम कैसे मेरे भीतर छस आये १ ॥ २२ ॥

(कृतं राज्यं मया सर्वे राज्यस्थेनापि कार्यवत् । नाहं न्युत्कामितः सत्यानमामकान्तरमाविशः ॥)

राज्यविद्यासनपर स्थित होकर मी मैंने शारा राज्यकार्य कर्तव्य-पालनकी दृष्टिते किया है और कभी सत्यसे में विचलित नहीं हुआ हूँ तो भी भेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हुआ है ! ॥

नावजानाम्यहं वैद्यात्र वृद्धात्र तपस्तिनः। राष्ट्रे स्वपति जागार्मं मामकान्तरमाविद्याः॥ २३ ॥

मै विद्यानों, इदों तथा तपत्वी जनोंका कभी तिरस्कार नहीं करता हूँ। जन सारा राष्ट्र सोता है। उस समय भी मै उसकी रक्षाके किये जागता रहता हूँ। तथापि तुम मेरे शरीरके भीतर कैसे चले आये । ॥ २३॥

( शुक्छकर्मासि सर्वत्र न दुर्गतिभयं मम । धर्मचारी गृहस्थ्य मामकान्तरमाविदाः ॥ ) आत्मविद्यानसम्पन्तसपसी सर्वधर्मवित् । सामी सर्वस्य राष्ट्रस्य धीमान् मम पुरोहितः ॥ २४ ॥

में सन जगह निर्दोप एन विद्युद्ध कर्म करनेवाला हूँ, दुसे कहीं मी दुर्गतिका भय नहीं है। में घर्मका आचरण करनेवाला एहस्स हूँ। तुम मेरे घरीरके भीतर कैंग्रे आ गये !

मेरे बुद्धिमान परोडित आत्मज्ञानी तपस्वी तथा सब धर्मोंके ज्ञाता हैं। वे सम्पूर्ण राष्ट्रके स्वामी हैं॥ २४॥

दानेन विद्यामभिवाञ्ख्यामि सत्येनार्थे ब्राह्मणानां च गुप्त्या । गरूनपैमि श्रश्रुषया चापि

न में भयं विद्यते राक्षसंभ्यः ॥ २५ ॥

मैं धन देकर विद्या पानेकी इच्छा रखता हैं। सत्यके पालन तथा ब्राह्मणोके संरक्षणद्वारा अभीष्ट अर्थ ( पुण्यलोकींपर अधिकार ) पाना चाहता हूँ तथा सेवा-गुअवाद्वारा गुरुजर्नी-को संतुष्ट करनेके लिये उनके पास जाता हैं। अतः सक्षे राक्षसोंसे कमी भय नहीं है ॥ २५ ॥

> न मे राष्ट्रे विधवा ब्रह्मवन्ध्र-र्न ब्राह्मणः कितवो नोत चोएः। क्षयाज्ययाजी न च पापकर्मी न में भयं विद्यते राक्षसभ्यः ॥ २६॥

मेरे राज्यमे कोई स्त्री विधवा नहीं है तया कोई भी ब्राह्मण अधम, धूर्तं, चोर, अनधिकारियोंका यत्र करानेवाला और पापाचारी नहीं है; इसलिये गुड़ो राक्षसोंसे तनिक भी

भय नहीं है ॥ २६ ॥

न मे शस्त्रैरनिभिन्नं गात्रे द्वश्वक्रसन्तरम्। धर्मार्थं युष्यमानस्य मामकान्तरमाविशः ॥ २७ ॥ मेरे शरीरमें दो अंग्रल भी ऐसा खान नहीं है, जो धर्म-

के लिये युद्ध करते समय अस्त्र-शालींसे घायल न हुआ हो। तथापि तम मेरे भीतर कैसे घुस आये है ॥ २७ ॥ तोब्राह्मणेभ्यो यद्येभ्यो नित्यं खस्त्ययनं मम । आशासते जना राष्ट्रे मामकान्तरमाविशः ॥ २८ ॥

मेरे राज्यमे रहनेवाले लोग गौओं, ब्राह्मणी तथा यज्ञीके लिये सदा मझल-कामना करते रहते हैं तो भी तुम मेरे शरीरके भीतर कैसे घुस आये १॥ २८॥

राक्षस उवाच

(नारीणां ध्यभिचाराच्च अन्यायाच्च महीक्षिताम । विप्राणां कर्मदोषाच्च प्रजानां जायते भयम् ॥

राक्षसने कहा-स्त्रियोंके व्यभिचारते। राजाओंके अन्यायसे तथा ब्राह्मणींके कर्मदोवसे प्रजाको मय प्राप्त होता है । अवृष्टिर्मारको रोगः सततं क्षुद्भयानि च। विग्रहश्च सदा तस्मिन् देशे भवति दारूणः ॥

जिस देशमे उक्त दोष होते हैं, वहाँ वर्षा नहीं होती।

महामारी फैल जाती है, सदा भूखका मय बना रहता

इन्द्रलोक प्राप्त कर लेता है || ३४ || हृति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि क्षेत्रेथोपाख्याने सप्तस्ततितमोऽध्यायः॥ ७७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामण्रत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजपर्मानुशासनपर्वमे केकयराजका उपएयानविष्यक

सतहत्तरवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाउके ५ श्लोक मिलाकर कुल ३९ श्लोक है )

है और वड़ा भयानक संग्राम छिड जाता है।। यक्षरक्षःपिशाचेभ्यो नासरेभ्यः कथञ्चन । भयमुत्पद्यते तत्र यत्र विष्ठाः सुसंयताः॥)

जहाँ ब्राह्मण संयमपूर्ण जीवन विता रहे हों। वहाँ यहा राधसः पिशाच तथा असरोंसे किसी प्रकार मय नहीं पाप्त होता ॥

यसात सर्वाखवस्थास धर्ममेवान्ववेक्षसे। तसात्प्राप्त्रहि कैकेय गृहं खस्ति वजास्यहम्॥ २९॥

केकयनरेग ! तुम सभी अवस्थाओंमें धर्मपर ही हिए रखते हो। इसलिये क्रशलपर्वक घरको जाओ। तम्हारा कल्याण हो । मैं अब जाता हूं ॥ २९ ॥

येवां गोद्याह्मणं रक्ष्यं प्रजा रक्ष्याश्च केक्य। न रक्षोभ्यो भयं तेषां कृत एव त पावकात ॥ ३०॥

केकयराज । जो राजा गौओं तथा ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं और प्रजाका पालन करना अपना धर्म समझते हैं। उन्हें राक्षसींते भय नहीं है। फिर अग्निसे तो हो ही कैसे सकता है ।।। येषां परोगमा विष्रा येषां घडा परं वलम् । अतिथिप्रियास्तथा पौरास्ते वै खर्गजितो नृपाः॥ ३१॥

जिनके आगे-आगे ब्राह्मण चलते हैं। जिनका सपरे पड़ा बल ब्राह्मण ही हैं तथा जिनके राज्यके नागरिक अतिथि-सरकारके प्रेमी हैं। वे नरेश निश्चय ही खर्गकोकपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३१ ॥

भीष्य उषाच

तसाद् द्विजातीन् रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः। आश्रीरेषां भवेद् राजन् राज्ञां सम्यक्षवर्तताम्॥ ३२॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् । इसलिय ब्राह्मणोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये। सुरक्षित रहनेपर वे राजाओं ही रक्षा करते हैं। ठीक-ठीक वर्तावकरनेवाले राजाओंको बाहाणी-का आगीर्वाद प्राप्त होता है ॥ ३२॥

तस्माद् राधा विरोपेण विकर्मस्था हिजातयः। नियम्याः संविभज्याश्च तद्नुग्रहकारणात् ॥ ३३ ॥

अतः राजाओंको चाहिये कि वे विपरीत कर्म करनेनाले ब्राह्मणोंको उनपर अनुग्रह करनेके लिये ही नियन्त्रणमें रक्रों और उनकी आवश्यकताकी चखुएँ उन्हें देते रहे ॥ ३३ ॥ एवं यो वर्तते राजा पौरजानपदेग्विह। अनुभूयेह भद्राणि प्राप्नोतीन्द्रसलोकताम् ॥ ३४ ॥

जो राजा अपने नगर और राष्ट्रकी प्रजाके साथ ऐसा धर्मपूर्ण वर्तीय करता है। वह इस लोकमे सुल भोगकर अन्नम

-0-20-0-0-

## महाभारत 🐃



इन्द्रकी ब्राह्मणवेषमें दैत्यराज प्रहादसे भेंट

## अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

आपित्तकालमें ब्राह्मणके लिये वैश्यवृत्तिसे निर्वाह करनेकी छूट तथा छुटेरोंसे अपनी और दूसरोंकी रक्षा करनेके लिये सभी जातियोंको श्रस्र धारण करनेका अधिकार एवं रक्षकको सम्मानका पात्र खीकार करना

युधिष्ठिर उवाच

व्याख्याता राजधर्मेण वृत्तिरापतसु भारत। कथं स्विद् वैदयधर्मेण संजीवेद् ब्राह्मणो न वा॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा-भरतनत्वन ! आपने ब्राह्मणके लिये आपत्तिकाल्में छत्रियधर्मसे जीविका चलानेकी बात पहले बतायी है। अव मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण किसी तरह वैश्व-धर्मसे भी जीवननिर्वाह कर सकता है या नहीं ! ॥ १॥

भीष्म उवाच अशक्तः क्षत्रधर्मेण वैश्यधर्मेण वर्तयेत्। कृषिगोरक्ष्यमास्थाय व्यसने वृत्तिसंक्षये॥ २॥

भीप्मजीने कहा-राजत् । यदि ब्राह्मणअपनी जीविका नष्ट होनेपर आपत्तिकालमें क्षत्रिययमेते भी जीवननिर्याह न कर छके तो वैश्यधर्मके अनुसार खेती और गोरक्षाका आअय

छेकर वह अपनी जीविका चलावे॥ २॥

युधिष्ठिर उवाच

कानि पण्यानि विकीय खर्गछोकान्त होयते ब्राह्मणो चैश्यधर्मेण चर्तयन् भरतर्षम ॥ ३ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ! यह तो बताइये कि श्रोदे आक्षण बैञ्चवसेते जीविका चलाते वसय ब्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओंका क्रय-विकय करनेते वह स्वर्गलोककी प्राप्तिके अधिकारते बश्चित नहीं होगा ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

द्धरा छवणमित्येव तिछान् केसरिणः पशून् । वृषभान् मधुमांसं च कतान्तं च युधिष्टिर ॥ ४ ॥ सर्वोस्वस्थास्वेतानि ब्राह्मणः परिवर्जयेत् । पतेर्षां विकयात् तात ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत् ॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा—तात युधिष्ठिर । वाह्मणको मास्य मिद्रा, धहर, नमका तिल, बनायी हुई रसोई, घोडा तथा बैल, गाय करा, भेड़ और मैंस आदि पश्च—इन वस्तुओंका विक्रय तो सभी अवस्थाओंमें त्याग देना चाहिरो; क्योंकि इनको वेचनेते बाह्मण नरकमें पडता है ॥ ४-५ ॥ अजोऽश्चिर्वरणो मेषः सूर्योंऽश्वः पृथिवीविराद । घेनुर्यक्षश्च स्तोमश्च न विक्रेयाः कथ्चंचन ॥ ६॥ पक्वेनामस्य निमयं न प्रशंसन्ति साधवः । विमयंत्र पक्षमामेन भोजनार्थीय भारत ॥ ७॥

वकरा अग्निसरूप, भेड़ वरुणसरूप, घोडा सूर्यस्ट्र पृथ्वी विराट्सरूप तथा गौ यज्ञ और सोमका सरूप है; सदः इनका विकय कमी किसी तरह नहीं करना चाहिये। मरतनन्दन ! ब्राह्मणके छिये वनी-बनायी रसोई देकर वदलेमें कच्चा अन्न छेनेकी साधु पुरुष प्रशसा नहीं करते हैं। किंतु छेवछ भोजनके छिये कच्चा अन्न देकर उसके बदले पकापकाया अन्न छे सकते हैं !! ६-७ !!

वयं सिद्धमशिष्यामो भवान् साधयतामिदम्। एवं संवीक्ष्य निमयेन्नाधर्मोऽस्ति कथंचन ॥ ८ ॥

श्वमछोय वनी-यनायी रसोई पाकर भोजन कर छेंगे।
आप यह कथा अन्न ठेकर इसे पकाइये हस मानवे अच्छी
तरह निचार करके यदि कच्चे अन्नसे पके-रकाये अन्नको बदल
क्रिया जाय तो इसमें किसी प्रकार भी अधर्म नहीं होता ॥८॥
अन्न ते सर्तियण्यामि यथा धर्मः सनातनः।
व्यवहारप्रमूत्तानां तिमयोध ग्रुधिष्टर ॥ ९ ॥

द्धिश्विर! इत विययमें व्यवहारपरायण मनुष्योंके लिये सनातन कालते चला आता हुआ धर्म बैता है, वैसा में तुम्हें वतला रहा हूँ, सुनो ॥ ९ ॥

भवतेऽहं द्दानीदं भवानेतत् प्रयच्छतु । हचितो वर्तते धर्मो न वळात् सम्प्रवर्तते ॥ १० ॥

मै आपको यह वस्तु देता हूँ, इसके यदछेमे आप मुझे वह वस्तु दे दीजिये, ऐसा कहकर दोनोंकी रुजिसेजो वस्तुओकी अदला-वदली की जाती है। उसे धर्म माना जाता है। यदि बलाकारपूर्वक अदला-वदली की जाय तो वह वमं नहीं है।।

इत्येवं सम्प्रवर्तन्ते व्यवहाराः पुरातनाः। ऋषीणामितरेषां च साधु चैतदसंदायम्॥११॥ प्राचीन कालते ऋषियो चया अन्य समुक्षेके सारे

व्यवहार ऐसे ही चले आ रहे हैं। यह धन ठीक है, इसमें सहाय नहीं है।। ११॥

युधिष्ठिर उवाच

अथ तात यदा सर्वाः शस्त्रमाददते प्रजाः। •युक्तामन्ति सधर्मेभ्यः क्षत्रस्य क्षीयते वस्त्रम् ॥ १२ ॥ राजा त्राता तु लोकस्य कथं च स्यात् परायणम् । एतन्मे संशयं त्रृहि विस्तरेण नराधिप ॥ १३ ॥

युधिष्ठिरने पूछा---तात । नरेरबर । यदि सारी प्रजा शस्त्र घारण कर छे और अपने धर्में मिर जाय, उस समय छत्रियकी शक्ति तो क्षीण हो जायगी । फिर राजा राष्ट्रकी रक्षा कैंसे कर सकता है और वह सब छोगोंको किस तरह शरण दे सकता है। मेरे इस संदेहका आप विस्तारपूर्वक समाधान करे ॥ १२-१३ ॥

भीष्य उधाच

दानेन तपसा यहारद्रोहेण दमेन च। ब्राह्मणप्रमुखा वर्णाः क्षेममिच्छेयुरात्मनः॥१४॥

भीष्मजीने कहा-राजन ! ब्राह्मण आदि समीवणोको दान, तपः यज्ञः प्राणियोके प्रति द्रोहका अभाव तथा इन्द्रिय-संयमके द्वारा अपने कल्याणकी इच्छा रखनी चाहिये ॥१४॥ तेषां ये वेदबलिनस्तेऽभ्यत्थाय समन्ततः।

राक्षो चलं वर्धयेयुर्महेन्द्रस्येव देवताः॥१५॥ उनमेरे जिन ब्राह्मणोमें वेद-शास्त्रींका बल हो, वे सब

ओरसे उठकर राजाका उसी प्रकार बळ बढावे, जैसे देवता इन्द्रका बल बढाते है ॥ १५ ॥

राज्ञोऽपि क्षीयमाणस्य ब्रह्मैवाहुः परायणम् । तस्माद् ब्रह्मबळेनैव समुत्थेयं विजानता॥१६॥

जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उसराजाके लिये ब्राह्मणको ही सबसे वडा सहायक बताया गया है; अतः बुद्धिमान् नरेशको ब्राह्मणके दलका आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी न्तादिये ॥ १६ ॥

यदा भुवि जयी राजा क्षेमं राष्ट्रेऽभिसंद्घेत्। तदा वर्णो यथाधर्मे निविशेषः कथंवन ॥ १७॥

जब भूतलपर निजयी राजा अपने राष्ट्रमे कल्याणमय गासन खापित करना चाहता हो। तब उसे चाहिये कि जिस किसी प्रकारसे सभी वर्णके लोगोको अपने अपने धर्मका पालन करनेमे स्त्रायि रखे ॥ १७ ॥

उन्मर्यादे प्रवृत्ते तु दस्युभिः संकरे इते। सर्वे वर्णा न दुष्येयुः शस्त्रवन्तो युधिष्ठिर ॥ १८॥

युधिष्ठिर । जब बाक् और छुटेरे धर्ममर्यादाका उल्लब्हन करके स्वेच्छाचारमें प्रवृत्त हुए हीं और प्रजामे वर्णसकरता पैला रहे हो। उस समय इस अस्यानारको रोकनेके लिये यदि सभी वर्णांके लोग हथियार उठा लें तो उन्हें कोई दोष नहीं

लगता ॥ १८ ॥

युधिष्ठिर उनाच

अथ चेत् सर्वतः क्षत्रं प्रदुष्येद् ब्राह्मणं प्रति । कस्तस्य ब्राह्मणस्त्राता को धर्मः कि परायणम् ॥ १९ ॥ युधिष्टिरने पूछा-पितामह । यदि क्षत्रिय जाति ही

सब औरसे ब्राह्मणीके साथ दुव्यवहार करने लगे, उस समय उस ब्राह्मणकुलकी रक्षा कौन ब्राह्मण कर सकता है ! उनके लिये कौनसा धर्म (कर्तव्य) है तथा कौनसा महान् आश्रय १ ॥ १९ ॥

भीष्म उवाच

तपसा ब्रह्मचर्येण शस्त्रेण च बळेन च। अमायया मायया च नियन्तन्यं तदा भवेत्॥ २०॥ भीषमजीने कहा-राजन् । उस समय ब्राह्मण अपने

तपसे। ब्रह्मचर्यसे। शस्त्रसे। वलसे। निष्कपट व्यवहारमे अथवा भेदनीतिले—जैसे भी सम्भव हो। उसी तरह धत्रिय जातिने दवानेका प्रयत्न करे ॥ २० ॥

क्षत्रियस्यातिवृत्तस्य ब्राह्मणेषु विशेपतः। ब्रह्मेव संनियन्त स्थात क्षत्रं हि ब्रह्मसम्भवम् ॥ २१ ॥

जब सन्त्रिय ही प्रजाके कपरः उसमें भीविशेयतः ब्राह्मणी सकता है। क्योंकि क्षत्रियकी उत्पत्ति ब्राह्मणसेही हुई है॥२१॥

पर अत्याचार करने छगे तो उस समय उसे ब्राह्मण ही दवा अद्भवोऽग्निर्बद्धातः क्षत्रमरमनो लोहमुत्थितम्। तेषां सर्वत्रगं तेजः खास योनिपु शाम्यति ॥ २२ ॥

अग्नि जलसे, क्षत्रिय झाहाणसे और लोहा पत्यरसे पैदा हुआ है । इनका तेज या प्रमान सर्वत्र काम करता है। परतु अपनी उत्पत्तिके मूल कारणींने मुकायला पहनेपर जान्त हो जाता है ॥ २२॥

यदा छिनस्ययोऽइमानमक्षिश्चापोऽभिगच्छति । क्षत्रं च ब्राह्मणं द्वेष्टि तदा नश्यन्ति ते त्रयः ॥ २३ ॥

जब लोहा पत्यर काटता है। अग्नि जलके पास जाती है

और क्षत्रिय ब्राह्मणसे द्वेष करने लगता है। तय ये तीने। नष्ट हो जाते हैं।। २३।। तसाद् ब्रह्मणि शाम्यन्ति क्षत्रियाणां युधिष्ठिर ।

समुद्रीणीन्यजेयानि तेजांसि च वलानि च ॥ २४॥ युधिष्ठिर । यद्यपि क्षत्रियोंके तेज और यल प्रचण्ड और

अजेय होते है, तथापि ब्राह्मणले टक्कर लेनेपर बास्त हो जाते

है।। इह ॥ मृदुभूते क्षत्रवीर्यं च दुर्वहे । व्रह्मचीर्ये दुच्टेषु सर्ववर्षेषु व्राह्मणान् प्रति सर्वशः॥ १५॥ ये तत्र युद्धं कुर्वन्ति त्यक्त्वा जीवितमात्मनः। ब्राह्मणान् परिरक्षन्तो धर्ममात्मानमेव च॥२६॥

मनस्वनो मन्युमन्तः पुण्यश्होका भवन्ति ते । ब्राह्मणार्थे हि सर्वेपां शस्त्रग्रहणमिष्यते॥ २७॥ जब ब्राह्मणकी शक्ति मन्द पड जाय। क्षत्रियका पराक्रम भी

हुर्वेछ हो जाय और समी वर्णीके लोग सर्वथा बाहाणींसे दुर्माव रखने लगें। उस समय जो लोग ब्राह्मणों भी। धर्मकी तथा अगने आस्की रक्षाके लिये प्राणीकी परवा न करके दुर्हों के साथ मीव-पूर्वक युद्ध करते हैं, उन मनस्त्री पुरुपोंका पवित्र यहा सर और फैळ जाता है। क्योंकि ब्राह्मणींकी रक्षाके लिये सक्की ग्रल ग्रहण करनेका अधिकार है ॥ २५-२७ ॥

अतिस्विष्टमधीतानां लोकानतितपस्विनाम् । अनादानाम्योविंदातां दूरा यान्ति परां गतिम्॥ २८ ॥ अतिमात्रामें यज्ञ, वेदाध्ययन, तरस्या और उत्वासनत

करनेवालोंको तथा आत्मशुद्धिके लिये अग्निपवेश क्रिनेवार छोगोंको जिन छोकोकी प्राप्ति होती है। उनने भी उत्तम लेत ब्राह्मणके लिये प्राण देनेवाले श्रूरवीरीको प्राप्त होते हैं। १२८॥

ब्राह्मणस्त्रिपु वर्णेषु शस्त्रं गृह्मश्च दुष्यति । एवमेवात्मनस्त्यागान्नान्यं धर्मे विदर्जनाः ॥ २९ ॥

ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णांकी रक्षाके लिये गस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोप नहीं लगता। विद्वान् पुरुष इस प्रकार सुद्रमे अपने शरीरके त्यागते वढकर दूसरा कोई धर्म नहीं मानते हैं॥ २९॥

तेभ्यो नमश्च भद्रं च ये शरीराणि जुहते। ब्रह्मदियो नियच्छन्तस्तेयां नोऽस्त सलोकता । ब्रह्मलोकजितः खर्म्यान् वीर्यस्तान् मनुख्ववीत् ॥३०॥

जो लोग ब्राह्मणोसे द्वेष करनेवाले दुराचारियोंको दवानेके लिये युद्धकी ज्वालामें अपने शरीरकी आहति दे डालते हैं। उन वीरोंको नमस्कार है। उनका कल्याण हो। इसलोगोंको उन्होंके समान छोक प्राप्त हो। मनुजीने कहा है कि 'ये स्वर्गीय शरवीर ब्रह्मलोकपर विजय पा जाते हैं? ॥ ३० ॥ यथारवमेधावस्रथे स्नाताः पता भवन्त्यत् । चप्कतस्य प्रणाद्येन ततः चाख्रहता रणे॥३१॥

जैसे अरबमेध यज्ञके अन्तमें अवभूयस्तान करनेवाले मनुष्य पापरहित एवं पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार युद्धमे इस्जोदारा भारे गये धीर अपने पाप नष्ट हो जानेके कारण पवित्र हो जाते हैं ॥ ३१ ॥

भवत्यधर्मी धर्मी हि धर्माधर्मात्रभावपि । कारणाद् देशकालस्य देशकालः स तादशः ॥ ३२ ॥

देश-कालकी परिस्थितिके कारण कभी अधर्म तो धर्म हो जाता है और धर्म अवर्मरूपमे परिणत हो जाता है। क्योंकि बह बैसा ही देश-काल है ॥ ३२॥ मैत्राः क्र्राणि क्रवंस्तो जयन्ति खर्गमुचमम्। धर्म्याः पापानि क्ववाणा गच्छन्ति परमां गतिम॥३३॥

चनके प्रति मैत्रीका माय रखनेवाले मतुष्य भी (दूसरोंकी रक्षाके लिये किसी दृष्टके प्रति ) करतापूर्ण यर्ताव करके उत्तम स्वर्गळोकार अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तथा धर्मात्मा पुरुष किसीकी रक्षाके लिये पाप ( हिंसा आदि ) करते हुए भी परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं !! ३३ !! ब्राह्मणस्त्रिपु कालेपु शस्त्रं गृह्वच दुप्यति।

आत्मत्राणे वर्णदोषे दुर्दम्यनियमेषु च ॥ ३४ ॥ अपनी स्थाके लिये। अन्य वर्णीमे यदि कोई वराई आ रही हो तो उसे रोकनेके लिये तथा दुर्दान्त दुष्टींका दमन करनेके

लिये-इन तीन अवसरीपर ब्राह्मण भी गुरू ग्रहण ऋरे हो

उसे दोप नहीं छगता ॥ ३४ ॥

यधिप्रिर उवाच

अभ्युत्थिते दस्युवले क्षत्रार्थे वर्णसंकरे। सम्प्रमृदेपु वर्णेषु यद्यन्योऽभिभवेद् वली॥ ३५॥ ब्राह्मणी यदि वा वैश्यः शुद्रो वा राजसत्त्वम । दस्यभ्योऽथ प्रजा रक्षेत् दण्डं धर्मेण धारयन् ॥३६॥ कार्ये कुर्योत्र वा कुर्यात् संवार्यो वा भवेत वा । तसाच्छस्त्रं ग्रहीतन्यमन्यत्र क्षत्रवन्तुतः॥ ३७ ॥

यधिष्ठिरने पछा-पितामह ! स्पन्नेष्ठ ! यदि डाकुऑका दळ उत्तरोत्तर वढ़ रहा हो। समाजमें वर्णवंकरता फैल रही हो और क्षत्रियके प्रजापालनरूपी कार्यके लिये समस्त वर्णीके लोग कोई उपाय न हुँढ पाते हों। उस अवस्थामे यदि कोई बुळवान ब्राह्मणः वैश्य अथवा श्रद धर्मकी रक्षाके निमित्त दण्ड घारण करके छटेरोंके हायसे प्रजाको बचा ले तो वह राजशासनका कार्य कर सकता है या नहीं अथवा उसे इस कार्यसे रोकना चाहिये या नहीं ? मेरा तो मत है कि धित्रयमे भिन्न वर्णके लोगोंको भी ऐसे अवसरोंपर अवश्य शस्त्र उठाना चाहिये ॥ ३५-३७ ॥

भीष्य उवाच

थपारे यो भवेत पारमप्लवे यः प्रवो भवेत । शहो वा यदि वाज्यन्यः सर्वथा मानमहीति ॥ ३८ ॥

भीष्यक्रीने कहा-वैदा । जो अपार सकटते पार लगा देः नौकाके अभावमें इयते हएको जो नाव बनकरमहारा देः वह सूट हो या कोई अन्य, सर्वया सम्मानके योग्य है॥१८॥ यमाश्रित्य नरा राजन वर्तयेवर्यथासुखम् । अनाथास्तप्यमानाश्च दस्यभिः परिपीडिताः॥ ३९॥ तमेव प्रजयेयस्ते भीत्या खमिच चान्धवम् । अभीरभीइणं कौरव्य कर्ता सन्मानमहीति॥ ४०॥

डाक्जोंसे पीडित होकर कष्ट पाते हुए अनाय मनुष्यगण जिसकी शरणमे जाकर सुखपूर्वक रह सकें। उसीको अपने बन्ध-यान्धवके समान मानकर वडी प्रसन्नताके साथ उसका थादर सत्कार करना उनके लिये उचित है। क्योंकि करूनन्द्रन । जो निर्मय होकर वारंबार दसरोंका संकट निवारण कर सके। वही राजोचित सम्मान पानेके योग्य है ॥ ३९-४० ॥ र्कि तैर्येऽनइहो नोह्याः कि घेन्या वाष्यदुग्धया।

वन्ध्यया भार्यया को ऽर्थः को ऽर्थो राह्याप्यरक्षता॥ ४१॥ जो योझ न दो सकें, ऐसे बैळोंले क्या लाम ! जो द्ध न दें। ऐसी गाय किस कामकी १ जो बॉझ हो। ऐसी स्वीसे स्या प्रयोजन है । और जो रक्षा न कर सके। ऐसे राजासे क्या लम है १॥ ४१॥

यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो सृगः। यथा ह्यनर्थः पण्डो वा पार्थ क्षेत्रं यथोषरम् ॥ ४२ ॥ पर्वं विमोऽनधीयानो राजा यथ्य न रक्षिता। मेघो न वर्षते यथ सर्वथा ते निरर्थकाः॥ ४३॥

कुन्तीनन्दन । जैसे काठका हाथीः चमहेका हिरनः हिंबड़ा मनुष्यः ऊसर खेत तथा वर्षां न करनेवाला बादल-ये सव-के-सव व्यर्थ हैं। उमी प्रकार अपढ ब्राह्मण तथा रक्षा न करनेवाला राजा भी सर्वथा निरर्थक हैं !! ४२-४३ ॥

नित्यं यस्तु सतो रक्षेदसतश्च निवर्तयेत्।

स एव राजा कर्तव्यस्तेन सर्वमिदं घृतम् ॥ ४४ ॥ द्रष्कर्म करनेषे रोके उषे ही राजा यनाना चाहिये। क्योंकि जो सदा सरपुरुषोंकी रक्षा करे तथा दुष्टोंको दण्ड देकर अधीके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत सरक्षित होता है ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्वाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधमीनुकासनपर्वणि अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें अठहत्तरवीं अध्याय पुरा हुआ॥ ७८ ॥

## एकोनाशीतितमोऽध्यायः

भारिवजोंके लक्षण, यज्ञ और दक्षिणाका महत्त्व तथा तपकी श्रेष्ठता

यधिष्ठिर उवाच

कसमुत्थाः कथंशीला ऋत्विजः स्यः पितामह । कथंविधाश्च राजेन्द्र तद बृहि चदतां वर ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—राजेन्द्र । वक्ताओमे श्रेष्ठ भितामह । भृत्विजोंकी उत्पत्ति किस निमित्तते हुई है । उनके स्वमाव कैसे होने चाहिये ! तथा वे किस-किस प्रकारके होते है ! सुझे ये सब बातें बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

प्रतिकर्म पराचार ऋत्विजां स्म विधीयते। छन्दः सामादि विद्याय द्विजानां श्रुतमेव च ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! जो ब्राह्मण छन्दःशास्त्रः 'ऋक्', 'साम' और 'यजुः' नामकतीनी वेद तथा ऋषियोंके रचे हुए स्मृति और दर्शनगास्त्रीका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। वे ही 'आतिज' होने योग्य हैं, उन आतिजीका मुख्य आचार है-राजाके लिये 'शान्ति' 'पौष्टिक' आदि कर्मोंका अनुष्ठान ॥ ये त्वेकरतयो नित्यं धीराध्य प्रियवादिनः। परस्परस्य सुदृद्धः समन्तात् समदर्शिनः॥३॥

जो सदा एकमात्र यजमानके ही हित-साधनमें तत्पर रहनेवालेः घीरः प्रियवादीः एक दूसरेके सुहृद् तथा सत्र ओर समान दृष्टि रखनेवाले हैं। वे ही ऋत्विज होनेके योग्य हैं॥३॥ थसृशंसाः सत्यवाक्या अकुसीदा अधर्जवः। अद्रोहोऽनिभमानश्च हीस्तितिक्षा दमः शमः॥ ४ ॥ यस्मिन्नेतानि दश्यन्ते स पुरोहित उच्यते।

जिनमें करताका सर्वथा अभाव है, जो सत्यमाषण करने वाले और सरल हैं। जो व्याज नहीं लेते तथा जिनमे द्रोह और अभिमानका अमाव है। जिनमें ठल्जा, सहनशीलता। इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह आदि गुण देखे जाते हैं, वे ही पुरोहित कहलाते हैं ॥ ४५ ॥

धीमान् सत्यधृतिर्दान्तो भृतानामविहिसकः। अकामद्वेषसंयुक्तस्त्रिभिः गुक्तैः समस्वितः॥ ५॥ अहिंसको ज्ञानस्यः स ब्रह्मासनमहिति। एते महत्विजस्तात सर्वे मान्या यथाईतः॥ ६॥

इसी तरह जो बुद्धिमान्। सत्यको धारण करनेवालाः इन्द्रिय संयमी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न करनेवाळा तथा राग-द्वेष आदि दोत्रोंसे दूर रहनेवाला है, जिसके शास्त्रज्ञान; सदान्वार और कुल-ये तीनों अत्यन्त शुद्ध एवं निर्दोष हैं। बो अहिंसक

और ज्ञान-विज्ञानसे तस है। वही ब्रह्माके आसनपर बैठनेका अधिकारी है। तात ! ये सभी महान् ऋत्विज यथायोग्य सम्मानके पात्र हैं ॥ ५-६॥

यधिष्ठिर उवाच

वेदवचनं दक्षिणासु विधीयते। इदं देयमिदं देयं न कचिद् व्यवतिष्ठते॥ ७॥

युधिष्ठिरने पूछा-भारत। यह जो यजसम्बन्धी दक्षिणा-के विषयमें वेदवाक्य उपलब्ध होता है कि ध्यह भी देना चाहिये। यह भी देना चाहिये यह वास्य किसी शीमित वस्तुपर अवलियत नहीं है ॥ ७ ॥

नेदं प्रतिधनं शास्त्रमापद्धर्मानुशास्त्रतः। आहा शास्त्रस्य घोरेयं न शक्ति समवेक्षते ॥ ८ ॥ अतः दक्षिणामें दिये जानेवाले धनके विषयमें जो यह

शास्त्र-यन्त्रन है। यह आपत्कालिक धर्मशास्त्रके अनुसार नहीं है। मेरी समझमें तो यह शास्त्रकी आशा भयंकर है। क्योंकि यह इस बातकी ओर नहीं देखती कि दातामें कितने दानकी

शकि है॥८॥ श्रद्धावता च यप्टन्यमित्येषा बैदिकी श्रुतिः। मिथ्योपेतस्य यज्ञस्य किमु थद्धा करिप्यति ॥ ९ ॥

दूसरी ओर वेदकी यह आज्ञा भी सुनी जाती है कि प्रत्येक अद्धाल पुरुषको यज्ञ करना चाहिये। यदि दरिद्र श्रद्धाके बलपर यज्ञमें प्रवृत्त हो और उचित दक्षिणा न दे सके तो वह यज्ञ मिथ्या भावने युक्त होगा; उस दगामें उसकी न्यूनताकी पूर्चि श्रद्धा कैंसे कर सकेगी १ ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच

न वेदानां परिभवान्न शास्त्र्येन न मायया। कश्चिन्महद्याप्नोति मातेऽभृद्युद्धिरीहशी॥ १०॥ भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! वेदों ती निन्दा करनेवेः

शाटतापूर्ण यतीवरे तथा छलन्तपटरे कोई सी महान पर नहीं पाता है। अतः तुम्हारी बुद्धि ऐसी न हो ॥ १०॥ यकाकं दक्षिणा तात वेदानां परिवृंहणम्। यक्षा दक्षिणाहीनास्तारयन्ति कथचन ॥ ११॥

तात | दक्षिणा यज्ञोंका अङ्ग है । वही वेदोक्त यज्ञींना विस्तार एवं उनमें न्यूनताकी पूर्ति वरनेवाली है। दिल्ला हीन यह किसी प्रकार भी यजमानका उदार नहीं इर सकते ॥ ११ ॥

शक्तिस्तु पूर्णपात्रेण सम्मिता न समाभवत् । अवश्यं तात यप्टव्यं त्रिभिर्वर्णेर्यपाविधि ॥ १२ ॥

जहाँ धनी और दरिद्रकी शिक्तका प्रस्त है, उघर मी शास्त्रकी हिष्ट है ही। दोनोंके रूपे समान दक्षिणा नहीं रचली गयी है। (दरिद्रकी) शक्तिको पूर्णपाश्चे मापा गया है अर्थात् जहाँ धनीके रूपे बहुत वन देनेका विधान है। वहाँ दरिद्रके रूपे एक पूर्णपाश्च ही दक्षिणामें देनेका विधान कर दिया है; अतः तात । ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके लेगोंको अवस्य ही विधिपूर्वक यश्चेका अनुधान करना चाहिये॥ १२॥

जानपुरक यशका अनुझान करना चाह्य ॥ र र ॥ सोमो राजा ब्राह्मणानामित्येषा वैदिको स्थितिः । तं च विक्रेतुमिच्छन्ति न चृथा चूस्तिरिष्यते ॥ १३ ॥

वेदोंका यह सिदान्त है कि रोम ब्राह्मणोंका राजा है। परंतु यक्षके लिये ब्राह्मणलोग उसे भी वेच देनेकी इच्छा रखते हैं। जहाँ यक्ष आदि कोई अनिवार्य कारण उपस्थित न हो। वहाँ व्यर्थ ही उदरपूर्तिके लिये सोमरसका विकय अमीष्ट नहीं है॥ १३॥

तेन फ्रीतेन यज्ञेन ततो यक्षः प्रतायते। इत्येवं धर्मतो ध्यातमृथिभिर्धर्मचारिभिः॥१४॥

दिवणाद्वारा उस भोमरसके साथ खरीद किये हुए यक्ष-धायनोंसे यजमानके यक्षका विस्तार होता है। धर्मका आचरण फरनेवाले ऋषियोंने इस विषयमें धर्मके अनुसार ऐसा ही विचार व्यक्त किया है॥ १४॥

पुमान् वहाश्च सोमश्च न्यायवृत्तो यदा भवेत्। अन्यायवृत्ताः पुरुषो न परस्य न चातमनः ॥१५॥

यज्ञकर्ता पुरुषः, यज्ञ और सोमरस—ये तीनों जब न्याय-सम्पन्न होते हैं, तब यज्ञका यथार्थरूपसे सम्पादन होता है। अन्यायपरायण पुरुष न दूसरेका भळा कर सकता है। न अपना ही॥१५॥

शरीरवृत्तमास्थाय इत्येषा श्रूयते श्रुतिः। नातिसम्यक् प्रणीतानि बाह्मणानां महात्मनाम्॥ १६॥ शरीर-निर्वाहमात्रके लिये धन प्राप्त करके यशमें प्रवृत्त हुए महामनस्वी ब्राह्मणोद्दारा जो यश सम्पादित होते हैं, वे मी हिंसा आदि दोगोंसे युक्त होनेपर उत्तम फल नहीं देते हैं, ऐसा अतिका रिद्धान्त छुननेमे आता है।। १६ ॥ तपो यहादिप श्रेष्ठमित्येषा परमा श्रुतिः। तत् ते तपः प्रकारमामि चिद्धंस्तदिप मे श्रुप्ताः। १९ ॥ अवः यशकी अपेक्षा भी तप श्रुष्त है, यह वेदका परम उत्तम वचन है। विद्वान युधिष्ठर। में तुम्हें तपका सदस्य बताता हूँ, तुम शुश्ते उत्तके विपयमें सुनो ॥१९ ॥ अर्थिं तुम शुश्ते उत्तके विपयमें सुनो ॥१९ ॥ अर्थिं तुम शुश्ते उत्तके विपयमें सुनो ॥१९ ॥ अर्थिं सात्यवचनमानुशंस्य दमो छूणा। एतत् तपो चिद्धर्थीरा न शरीरस्य शोषणम्॥१८॥ विद्वर्धारा न शरीरस्य शोषणम्॥१८॥

विकास मा आणाका हता न करना, तत्व वाल्ना) सूत्वाका त्याग देना, मन और इन्द्रियोंको सम्ममें रखना तथा सबके प्रति दयामाब बनाये रखना—इ-हाँको धीर पुरुषोंने तप माना है। केवल श्रापरको सुखाना ही तप नहीं है।। १८॥ अप्रामाण्यां च वेदानां शास्त्राणां चामिळहुनम्। अव्यवस्था च स्वर्यत्र तद् वे नाशनास्त्रानः॥ १९॥

वेदको अप्रामाणिक बतानाः शास्त्रीकी आशाका उल्ल्खन करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था पैदा करना—ये सब दुर्गुण अपना ही नाश करनेवाले हैं ॥ १९ ॥

नियोध देवहोतूणां विधानं पार्थं यादशम् । चित्तिः सृष्ट् चित्तमाज्यं च पवित्रं हानमुत्तमम्२० क्रन्तीनन्दन । देवी सम्पदायुक्त होताओंके यज्ञसम्बन्धी

जपकरण विश्व प्रभविष्य हाताभाक व्यवस्थान्या जपकरण सिंख प्रकारक होते हैं; उन्हें सुनो। उनके सहायक चित्रि ही खुक् है। चित्र ही आज्य ( ची ) है और उत्तम स्नान ही पवित्री है।। २०।।

सर्वे जिह्नं मृत्युपरमाजेवं ब्रह्मणः पर्सम् । एताबाञ्ज्ञानविषयः किं प्रलापः करिप्यति ॥ २१ ॥ सारी कुटिल्ना मृत्युका स्थान है और सरलता परम्रहाकी

पारिका स्थान है। इतना ही जानका विषय है और सब प्रजापसात्र है। वह किस काम आवेगा है॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वेणि राजधमोनुज्ञासनपर्वेणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजधमोनुजासनपर्वेमें उत्पासीवा अध्याय पृहा हुआ ॥ ७९ ॥

## अशीतितमोऽध्यायः

राजाके लिये मित्र और अमित्रकी पहचान तथा उन सबके साथ नीतिपूर्ण वर्तावका और मन्त्रीके लक्षणोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

यदप्यस्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्। पुरुषेणासहायेन किसु राक्षा पितामह॥१॥ ु युधिष्ठिरने पूछा—पितामह | जो छोटेसे-छोटा काम

युधिष्टिर ने पूछा—िपतामह । जो छोटे-से-छोटा काम है। उसे मी विना किसीकी सहायताके अकेले मनुष्यके द्वारा किया जाना कठिन हो जाता है। फिर राजा दूसरैकी सहायताके विना महान् राज्यका स्चालन कैसे कर सकता है। ॥ १॥ किशीलः किसमाचारो राक्षोऽथ सिचवो भवेत्। कीडशे विश्वसेद् राजा कीडशे नच विश्वसेत्॥ २ ॥

अतः राजाभी सहायताके लिये जो सचिव (मन्त्री ) हो। उसका स्वमाव और आवरण कैसा होना चाहिये ! राजा कैसे मन्त्रीपर विश्वास करे और कैसेपर न करे ! ॥ २॥

मीम उवाच चतुर्विधानि मित्राणि सङ्गा राजन् भवन्त्युत । सहार्थो भजमानश्च सहजः कृत्रिमस्तथा ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् । राजाके सहायक या मित्र चार प्रकारके होते हैं--१-सहार्थ, २-मजमान, ३-सहज और ४-किन्स 🕸 🛚 ३ 🗓

धर्मातमा पञ्चमञ्चापि मित्रं नैकस्य न इयोः। यतो धर्मस्ततो वा स्याद् धर्मस्थो चा ततो भवेत् ॥ ४ ॥ यस्तस्यार्थों न रोचेत न तं तस्य प्रकाशयेत । धर्माधर्मेण राजानश्चरन्ति विजिगीषवः॥ ५॥

इनके सिवाः राजाका एक पॉचवॉ मित्र घर्मीतमा पुरुष होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता और न दोनो पक्षोरे वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनोका ही मित्र बना रहता है। जिस पक्षमें धर्म होता है, उसी ओर वह मी हो जाता है अथवा जो धर्मगरायण राजा है। वही उसका आश्रय प्रहण कर लेता है। ऐसे धर्मातमा पुरुषको जो कार्य न रूचे। वह उसके सामने नहीं प्रकाशित करना चाहिये। क्योंकि विजयकी इच्छा रखनेवाले राजा कमी धर्ममागरि चलते हैं और कमी अधर्ममार्गते ॥ ४-५ ॥

चतुर्णी मध्यमी श्रेष्टी नित्यं शङ्कवी तथापरी। सर्वे नित्यं राडितव्याः प्रत्यक्षं कार्यमात्मनः ॥ ६ ॥

उपर्युक्त चार प्रकारके मित्रॉमेंसे मजमान और सहज—ये बीचवाले दो मित्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं। किंत शेव दोकी ओरले सदा सश्रद्ध रहना चाहिये। वास्तवमे तो अपने कार्यको ही दृष्टिमें रखकर समी प्रकारके मित्रींसे सदा सतर्क रहना चाहिये ॥ ६ ॥ न हि राजा प्रमादो वे कर्तव्यो मित्ररक्षणे।

प्रमादिनं हि राजानं लोकाः परिभवन्त्युत ॥ ७ ॥ राजाको अपने मित्रोंकी रक्षामे कभी असावधानी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि असावधान राजाका समी लोग विरस्कार करते हैं ॥ ७ ॥

असाधुः साधुतामेति साधुर्मवति दारुणः। अरिश्च मित्रं भवति मित्रं चापि प्रदुप्यति ॥ ८॥ अनित्यचित्तः पुरुषस्तसिन् को जातु विश्वसेत् ।

तसात्प्रधानं यत् कार्यं प्रत्यक्षं तत् समाचरेत् ॥ ९ ॥ बुरा मनुष्य मला और भला मनुष्य बुरा हो जाया करता है। शत्रु भी मित्र बन जाता है और मित्र भी तिगड़ जाता

 सहार्थ मित्र उनको कहते है, जो किसी शर्तगर एक दूसरेकी सहायताके लिये वित्रता करते हैं। व्यसुक शत्रुपर इम दोनों मिलकर चढाई करें, विजय होनेपर दोनों उसके राज्यको स्राधा-आधा बॉट लॅंगें -- इत्यादि शर्ते सहार्थ मित्रों में होती हैं। जिनके साथ परम्परागत वंशसम्बन्धसे मित्रता हो, वे 'अजमान' फहलाते हैं। जन्मसे ही साथ रहनेसे अथना धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण जिनमें परस्पर स्ताभाविक मैत्री हो जाती है ने सहब मित्र नहें गये हैं; और धन आदि देकर अपनाये हुए छोग कृतिम मित्र वाह्याते हैं।

है। क्योंकि मनुष्यका चिच सदैव एक सा नहीं रहता। अतः उसपर किमी भी समय कोई कैसे विश्वास करेगा? इसलिये जो प्रधान कार्य हो। उसे अपनी ऑलोंके धामने पूरा कर देता चाहिये ॥ ८-९ ॥

यकान्त्रेन हि विश्वासः कत्स्त्रो धर्मार्थनाशकः । अविश्वासञ्च सर्वत्र मृत्यना च विशिष्यते ॥ १०॥

किसीपर भी किया हुआ अत्यन्त विश्वास धर्म और अर्थ दोनीका नाश करनेवाळा होता है और सर्वत्र अविश्वास करना भी मृत्युसे बदकर है॥ १०॥

वकालमृत्युर्विश्वासो विश्वसन् हि विपद्यते। यस्मिन करोति विश्वासमिन्छतस्तस्य जीवति ॥११॥

दूसरॉपर किया हुआ पूरा पूरा विश्वास अकालमृत्युके समान है। नयोंकि अधिक विश्वास करनेवाला मनुष्य भारी विपत्तिमें पड़ जाता है। वह जिमपर विश्वास करता है, उसी-की इच्छापर उसका जीवन निर्भर होता है ॥ ११ ॥

तसाद विश्वसितव्यं च शङ्कितव्यं च केप्रचित्। एषा नीतिगतिस्तात छक्ष्या चैच सनातनी ॥१२॥ इसलिये राजाको कुछ चुने हुए लोगोपर विश्वास तो करना चाहिये। पर उनकी ओरले सशङ्क भी रहना चाहिये। तात! यही सनातन नीतिकी गति है। इसे सदा दृष्टिमे रखना चाहिये॥ यं मन्येत समाभावादिसमर्थांगमं स्पृशेत्। नित्यं तस्माच्छिद्धितव्यममित्रं तद् विदुर्वुधाः॥ १३॥

 असुक व्यक्ति मेरे मरनेके बाद राजा है। क्कता है और धनकी यह सारी आय अपने हायमें हे सकता है ऐसी मान्यता जिसके विषयमें हो ( वह माई, पड़ोसी या पुत्र ही क्योंन हो ) उससे सदा सतर्क ही रहना चाहिये। क्योंकि विदान पुरुष उसे शत्रु ही समझते हैं ॥ ११॥ यस्य क्षेत्राद्प्युद्कं क्षेत्रमन्यस्य गच्छति। न तत्रानिच्छतस्तस्य भिरोरन् सर्वसेतवः॥१४॥

वर्षा आदिका जल जिसके खेतते होकर दूनरेके खेतमें जाता है। उसकी इञ्डाके विना उसके खेतकी आइ य मेड्को नहीं तोडना चाहिये ॥ १४॥ तथैवात्युदकाद् भीतस्तस्य भेदनमिञ्छति।

यमेबंलक्षणं विद्यात् तममित्रं विनिदिशेत्॥१५॥ इसी प्रकार आड़ न टूटनेसे जिसके खेतमें अधिक जर

भर जाता है, वह मयभीत हो उठ जलको निकालनेके लिपे खेतकी आडको तोड़ डालना चाहता है | जिसमें ऐसे लगा जान पहें, उसीको शत्रु समझो, अर्थात् जो अपने राज्यकी सीमाका रहक है। वह यदि सीमा तोड़ दे तो अपने राज्यस भय आ सकता है। अतः उसे भी शतु ही समझना चाहिय ॥ यस्तु बृद्धया न तृण्येत क्षये दीनतरो भवेत्। चलते ॥ १६॥ एतदुत्तममित्रस्य निमित्तमिति

जो राजाकी उन्नतिसे कभी तृप्त न हो, उत्तरोनर उनकी अधिक उसति ही चाहता रहे और अगनति होनेरर बहुन दुखी हो जान, यही उत्तम मित्रकी पहचान वतायी गयी है।। यन्मन्येत ममाभावादस्थाभावो भवेदिति । तस्सिन् क्ववींत विश्वासं यथा पितरि वै तथा ॥ १७ ॥

जिसके विषयमे ऐसी मान्यता हो कि मेरे न रहनेपर यह भी नहीं रहेगा, उस्पर पिताके समान विश्वास करना चाहिये !! १७ !!

नाह्य ॥ र० ॥ तं शक्त्या वर्धमानश्च सर्वतः परिवृंहयेत् । नित्यं क्षताद् वारयति यो धर्मेष्वपि कर्मसु ॥ १८ ॥ क्षताद भीतं विज्ञानीयादुत्तमं मित्रस्यसम्॥

चे तस्य क्षतमिच्छन्ति ते तस्य रिपवः स्मृताः ॥ १९ ॥

और जब अपनी बृद्धि हो तो यथागक्ति उसे मी सब ओरसे समृद्धिशाली बनावे । जो धर्मके कार्योमे भी राजाको सदा हानिसे बचानेका प्रयत्न करता है तथा उसकी हानिसे भयमीत हो उठता है। उसके इस समावको ही उत्तम मित्र-का सक्ष्मण समसना चाहिये । जो राजाकी हानि और बिनाश-हो इच्छा रखते हैं। वे उसके शबु माने गये हैं ॥ १८-१९ ॥ इस्प्रताहित्यभीतो या समृद्धश्या यो न दुष्यित । यत स्थादेवंविधं मित्रं तदात्मसममञ्ज्यते ॥ २०॥

जो भित्रपर विपत्ति आनेकी सम्भावनाते सदा करता रहता है और उसकी उन्नति देखकर मन-ही-मन ईम्पाँ नहीं करता है। ऐसे भित्रको अपने आत्माकेसमान बताया गया है।। रूपवर्णस्वरोपेतस्तितिश्चरनस्त्यकः सुद्धीनः शीलसम्पन्नः स ते स्यात् प्रत्यनन्तरः ॥ २१॥

जिन्नका रूप रा मुन्दर और खर मीटा हो। वो धमा-गीन हो। निन्दक न हो तथा कुलीन और गीनवान हो। वह सुग्हारा प्रथान सचिव होना चाहिये॥ २१॥ मेथावी स्मृतिमान वझ: प्रकृत्या चानुशंस्यवान्। यो मानितोऽमानितो वा न च दुण्येत् कदाचन॥२२॥ ऋत्विग्या यदि चाऽऽचार्यः सखा वात्यन्तसंस्तुनः। गृहे वसेनुमात्यस्ते स स्यात् प्रमृत्वितः॥ २३॥

जिसकी बुढि अच्छी और सरणगिक तीव हो। जो कार्य-राधनमें कुगल और स्वमावतः दयाल हो तथा कमी मान या अपमान हो जानेपर जिसके हृदयमें हेप या दुर्माव नहीं पैदा होता हो। ऐसा मनुष्य यदि मृत्विन, आचार्य अथवा अयन्त प्रशक्त मिन्न हो तो वह मन्त्री वनकर तुम्हारे वर्षों रहे तथा तुम्हें उसका विजेप आदर-सम्मान करना चाहिये॥ स ते विद्यात परं मन्त्र प्रकृति चार्यक्रमेयोः।

विश्वासस्ते भवेत् तत्र यथा पितिरे वैत्तथा ॥ २४ ॥ वह तुम्हारे उत्तम-वे-उत्तम गोपनीय मन्त्र तथा धर्म और

अर्थकी प्रकृतिकको भी जाननेका अधिकारी है। उसपर तुम्हारा \* प्रकृतिकों तीन प्रप्रस्को स्वाधी करी है। उसपर तुम्हारा

\* प्रकृतियाँ तीन प्रकारको बतायी गयी है—अर्थप्रकृति, चर्म-प्रकृति तथा अर्थ-धर्मप्रकृति । इनमें अर्थ-प्रकृतिके अन्तर्गत काठ वस्तुर्ए है—खेती, बाणिवन, दुर्ग, सेतु (पुळ), बयळमें द्वायी बॉथनेके स्थान, सोने-चाँदी आदि धातुओंकी खान,कर-प्रष्टण और स्तेन वैसा ही विश्वास होना चाहिये, जैसा कि एक पुत्रका पितापर होता है ॥ २४ ॥

नैव द्वौ न त्रयः कार्यो न सृष्येरन् परस्परम् । एकार्थे ह्वेव भूतानां भेदो भवति सर्वदा ॥ २५ ॥

एक कामपर एक ही व्यक्तिको नियुक्त करना चाहिये, दो या तीनको नहीं; क्योंकि वे आपसमे एक दूसरेको सहन नहीं कर पाते; एक कार्यपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियोमें प्राय: सदा सतभेद हो ही जाता है !! २५ !!

कीर्तिप्रधानो यस्तु स्थाद् यश्चस्यात् समये स्थितः । समर्थात् यश्च न डेप्टि नानर्थात् कुरुते च यः॥ २६॥ योनकामाद् भयारुठोभात् कोधाद् वा धर्ममुत्सुजेत् । दक्षः पर्याप्तवचनः स ते स्यात् प्रत्यनन्तरः॥ २७॥

को कीर्तिको प्रधानता देता है और सर्यादाके मीतर स्थित रहता है, जो सामर्थ्यशाली पुरुषींते हेंग और अनर्थ नहीं करता है, जो कामनाले, भयते, लोभते अथवा कोधते भी धर्मका त्याग नहीं करता, जिसमें कार्यकुगलता तथा आवश्यकता-के अनुरूप बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, वही पुरुष तुम्हारा प्रधान मन्त्री होना चाहिये ॥ २६-२७॥

तुम्हारा प्रधान मन्त्रा हाना चाह्य ॥ २६-२७ ॥ कुळीनः शीळसम्पन्तस्तितिश्चरविकत्थनः । शूर्ष्ट्यार्थस्य विज्ञांश्च प्रतिपत्तिविशारदः ॥ २८ ॥ पते द्यमात्याः कर्तव्याः सर्वकर्मस्वचस्त्रिताः ॥ पूजिताः संविभक्तास्य सुसहायाः स्वनुष्टिताः ॥ २९ ॥

जो बुखीन, शीलवस्पकः चहनज्ञीलः द्युटी आत्मप्रश्ता न करनेवाले, ध्रुरबीर, श्रेष्ठ, विद्वान् तथा कर्तव्य-अकर्तव्यको समझनेमें कुशल हीं। उन्हें तुम्हे मन्त्रियरपर प्रतिष्ठित करना चाहिये। वे तुम्हारे सभी कार्योमें नियुक्त होने योग्य हैं। उन्हें तुम सक्तरपूर्वक सुख और सुविधाकी वस्तुर्य देना। इस मकार आदरपूर्वक अपनाये जानेपर वे तुम्हारे अच्छे सहायक स्विद्ध होंगे॥ २८-२९॥

क्रत्क्रमेते विनिक्षिप्ताः प्रतिरूपेषु कर्मसु । युक्ता महत्सु कार्येषु श्रेयांस्युत्थापयन्त्युत ॥ ३०॥

इन्हें इनकी योग्यताके अनुरूप कर्मार्मे पूरा अधिकार देकर छमा दिया जाय तो ये वह-बड़े कायाके साधनमें तत्पर हो राजाके लिये कल्याणकी वृद्धि कर सकते हैं ॥ ३० ॥ पते कर्माणि कुर्वेन्ति स्पर्धमाना मिथाः सदा । अनुतिप्रन्ति चैवार्थमाचक्षाणाः प्रस्परम् ॥ ३१ ॥

क्योंकि ये सदा परस्पर होड़ लगाकर कार्य करते हैं और एक दूसरेसे सलाह लेकर अर्थकी सिद्धिके विषयमें विचार करते रहते हैं॥ ३१॥

श्यानीकी बसामा । इनके जातिरक्त जो दुर्गान्यक्ष, वकाव्यक्ष, पर्या-व्यक्ष, तेनापति, पुरोहित, बैंच और ज्वीतिबी—ये सात मकृतियाँ हैं, इनवेंसे 'वर्गाच्यक' तो घर्मप्रकृति हैं और शेष छ. जार्थ-पर्मे-प्रकृतिके जनगंत हैं। शातिभ्यरचैव बुद्धयेथा मृत्योरिव भयं सदा। उपराजेव राजधिं ज्ञातिन सहते सदा ॥ ३२ ॥

युधिष्ठिर ! तम अपने कटम्बीजनींसे सदा उसी प्रकार भय माननाः जैसे लोग मृत्युसे डरते रहते हैं। जिस प्रकार पड़ोसी राजा अपने पासके राजाकी उन्नति देख नहीं सकता। उसी प्रकार एक कुटुम्बी दूसरे कुटुम्बीका अभ्युद्य कभी नहीं सह सकता ॥ ३२॥

भूजो £ दोर्वदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः। नान्यो बातेर्महाबाह्रो विनाशमभिनन्दति ॥ ३३ ॥

महाबाहो ! जो सरल, कोमल स्वभाववाला, उदार-लजाशील और सत्यवादी है ऐसे राजाके विनाशका समर्थन कुदुम्बीके विवा दूसरा नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ अज्ञातिनोऽपि न सुखा नावज्ञेयास्ततः परम्।

अञ्चातिमन्तं पुरुषं परे चाभिभवन्त्युत ॥ ३४ ॥ जिसके कुदुम्बी या संगे-सम्बन्धी नहीं हैं, वह मी सुखी नहीं होता। इसलिये कुद्रम्बी जनींकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। भाई-बन्ध्र या कुटुम्बी जनीते रहित पुरुषको दूसरे छोग दबाते

रहते हैं ॥ ३४ ॥

एवमग्राह्यके

**नरैरन्यैर्जातिरे**व निकृतस्य परायणम् । नान्यैर्निकारं सहते ज्ञातिक्षातिः कथञ्चन ॥ ३५॥

दसरोके दबानेपर उस मनुष्यको उसके संगे माई-बन्धु ही सहारा देते हैं। दूसरे लोग किसी सजातीय बन्धुका अपमान करें तो जाति-माई उसको किसी तरह सहन नहीं कर सकते हैं॥ आत्मानमेव जानाति निकृतं बान्धवैरपि।

तेषु सन्ति गुणारचैव नैर्गुण्यं चैव लक्ष्यते ॥ ३६ ॥ यदि संगे-सम्बन्धी भी किसी पुरुषका अपमान करें तो उसकी जातिके छोग उसे अपना ही अपमान समझते हैं । इस

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥

प्रकार कुद्रम्बीजनोंमें गुण भी है और अवगुण भी दिखारी देते हैं ॥ ३६ ॥

नाशातिरनग्रहाति न चान्नातिर्नमस्यति । उभयं ज्ञातिवर्गेषु दृश्यते साध्वसाधु च ॥ ३७॥

दूसरी जातिका मनुष्य न अनुग्रह करता है। न नमस्कार । इस प्रकार जावि-माइयोंमें मलाई और बुराई दोनों देखनेमें भातीहा। सम्मानयेत् पूजयेच वाचा नित्यं च कर्मणा। क्रयांच प्रियमेतेभ्यो नाप्रियं किञ्चिदाचरेत ॥३८॥

राजाका कर्टव्य है कि वह सदा अपने जातीय बन्धओं-का वाणी और कियाद्वारा आदर-सत्कार करे। वह प्रतिदिन उनका प्रिय ही करता रहे । कमी कोई अप्रिय कार्य न करे॥ विश्वस्तवदविश्वस्तस्तेपु वर्तेत सर्वदा। न हि दोषो गुणो वेति निरूप्यस्तेप दश्यते ॥ ३९ ॥

उनपर विश्वास तो न करे। परत विश्वास करनेवालेकी ही भॉति सदा उनके साथ वर्ताव करे। उनमें दोप है या गुण-इसका निर्णय करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ पुरुषस्याप्रमादिनः। अस्यैवं वर्तमानस्य

अमित्राः संप्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि ॥ ४० ॥ जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा वर्ताव करता है। उसके राज भी प्रसन हो जाते हैं और उसके साथ मित्रताका बर्ताव करने छगते हैं ॥ ४०॥

य पर्च वर्तते नित्यं बातिसम्बन्धिमण्डले । मिनेष्वमिन्ने मध्यस्थे चिरं यशसि तिष्टति ॥ ४१ ॥

जो कुद्रस्त्री, संगे-सम्बन्धी, मित्र, शत्रु तथा मध्यस व्यक्तियोंकी मण्डलीमें सदा इसी नीतिसे व्यवहार करता है। वह चिरकालतक यशस्वी यना रहता है ॥ ४१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानु गासनपर्वमें अस्सीवाँ अच्याय पूरा हुआ ॥ ८० ॥

एकाशीतितमो ऽध्यायः

क्कदुम्बीजनोंमें दलबंदी होनेपर उस कुलके प्रधान पुरुपको क्या करना चाहिये ? इसके विषयमें श्रीकृष्ण और नारद्जीका संवाद

युधिष्ठिर उवाच तसिञ्जातिसम्बन्धिमण्डले । मित्रेष्वमित्रेष्वपि च कथं भावो विभाव्यते॥ १॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! यदि सजातीय बन्धुओं और संगे सम्बन्धियोंके समुदायको पारस्परिक स्पधिक कारण वशमे करना असम्भव हो जाय: कुटुम्बीजनोमे ही यदि दो दल हों तो एकका आदर करनेते दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता है। ऐसी परिस्थितिके कारण यदि मित्र भी शतु वन जायेँ। तब उन सबके चित्तको किस प्रकार बशमे किया जा सकता है !॥ भीष्म उवाच

पुरातमम् । अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं संवादं वासुदेवस्य सुरवेतीरदस्य च॥२॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! इस विषयमे मनीती पुरुष देवर्षि नारद और भगवान् श्रीकृष्णके भृतपूर्व स्वादरूप इतिहासका उदाहरण दिया करते है ॥ २ ॥ वासुदेव उवाच

नासुहृत् परमं मन्त्रं नारदाहीते वेदितुम्। अपण्डितो वापि सुहृत् पण्डितो वाप्यनातमवान् ॥ ३ ॥

एक समय भगवान श्रीकृष्णने कहा—देवर्षे ! जो व्यक्ति सहद् न हो। जो सहद् तो हो नितु पन्टित न हो तथा जो सुद्धव् और पण्डित तो हो दिनु अरने मनरी ब्रामे न कर सका हो-ये तीनों ही परम गोननीय मननगरी सुनने या जाननेके अधिकारी नहीं है ॥ ३ ॥

स ते सौहदमास्थाय किञ्चिद् वस्थामि नारद । कृत्स्नं बुद्धिवलं प्रेस्य सम्पृच्छेखिदिवंगम ॥ ४ ॥

स्वर्गमे विचरनेवाले नारदजी ! मै आपके सौहार्दपर मरोसा रावकर आपसे कुछ निवेदन करूँगा । मनुष्य किसी व्यक्तिमें बुद्धि-चरुकी पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता वा जिल्लासा प्रकट करता है ॥ ४॥

दास्यमैश्वर्यवादेन जातीनां न करोम्यहम् । अर्थ भोकास्मि भोगानां वाग्दरकानि च समे॥५॥

में अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति-पाइयोः छुड्मी-जनोंको अपना दास बनाना नहीं चाहता। मुझे जो मोग प्राप्त होते हैं। उनका आधा भाग ही अपने उपमोगमें छाता हूँ, शेष आधा भाग छुड्मशीजनोंके लिये ही छोड देता हूँ और उनकी कडची बातोको छुनकर भी क्षमा कर देता हूँ ॥ ५॥

अरणीमश्चिकामो चा मश्चाति हृद्यं मन । चाचा दुक्कं देवर्षे तन्मे दहति नित्यदा॥ ६॥

देवएँ । जैते अप्रिको प्रकट करनेकी इच्छावाला पुरुष अरणीकाष्ट्रका मन्यन करता है। उसी प्रकार इन कुटुम्पी-जनोंका कटुवचन मेरे हृदयको सदा सथता और जलाता रहता है।। ६।।

वलं संकर्पणे नित्यं सौकुमार्यं पुनर्गदे। रूपेण मत्तः प्रदुसः सोऽसहायोऽस्मि नारद्॥ ७॥

नारद्वी । बढ़े भाई बल्याममें चदा ही असीम बल है। वे उसीमें मस्त रहते हैं । छोटे माई गहमें अत्यन्त सुकुमारता है ( इत्तः वह परिश्रमसे यूर मागता है ); रह गया वेटा प्रयुद्ध से चह अने क्य-बी-दर्वके अभिमानने ही मतवाला बना रहता है । इस प्रकार इन सहायकोंके होते हुए भी भें अवहाय हूँ ॥ ७ ॥

अन्ये हि सुमहाभागा वळवन्तो हुकत्सहाः। नित्योत्यानेन सम्पन्ना नारदान्धकतृष्णयः॥८॥

नारदर्जी । अन्यक तथा बृष्णिवंद्यमे और भी बहुत्तरे बीर पुरुष हैं। जो महान् सीमाप्यगाली, वलवान् एव दु:सह पराक्रमी हैं। वे स्वन्के-सव स्दा उद्योगशील वने रहते हैं ॥८॥ यस्य न स्युने वें स स्याद् यस्य स्यु: इन्त्लामेव तत् । ह्रास्यां निवारितो नित्यं वृणोम्येकतर्रं न च ॥ ९ ॥

ये बीर जिसके पक्षमें न हों; उसका जीवित रहना असम्मव है और जिसके पक्षमें ये चले जायें; वह सारा-का-सारा समुदाय ही विजयी हो जाय। परंतु आहुक और अकर्षे आपसमें वैमनस्य रखकर मुखे इस तरह असस्य कर दिया है कि मैं इनमेंसे किसी एकका पक्ष नहीं के सकता॥ ९॥ स्थातां यस्याहुकाक्त्री किं तु दुम्बतर ततः। यस्य चापि न तो स्थातांकिं तु दुम्बतर ततः॥ १०॥

आपसमें ठड़नेवाले आहुक और अमूर दोनों ही जिसके स्वजन हैं। उसके लिये इससे वट्कर दुखकी यात और न्या होगी १ और वे दोनों ही जिसके सुद्धद् न हों। उसके छिये भी इससे नदकर और दुःख नया हो सकता है १ (क्योंकि ऐसे मित्रोंका न रहना भी महान् दुःखदायी होता है )॥१०॥ स्रोऽहं कितवमातिच क्वयोरिंप महामते। एकस्य जयमाडांसे द्वितीयस्थापराजयम्॥११॥

महामते ! जैले दो जुआरियोंकी एक ही माता एककी जीत चाहती है तो दूसरेकी भी पराजय नहीं चाहती, उसी प्रकार में भी हन दोने सुहदोंमेले एककी विजयकामना करता हूं तो दसरेकी भी पराजय नहीं चाहता !! ११ !!

ममैव हिश्यमानस्य नारदोभयतः सदा। वक्तुमहंसि यच्छ्रेयो शातीनामात्मनस्तथा॥१२॥

नारदर्जी ! इस प्रकार में सदा उभय पक्षका हित चाइनेके कारण दोनी ओरसे कष्ट पाता रहता हूं । ऐसी दजामें मेरा अपना तथा इन जाति-भाइयोंका भी जिस प्रकार मला हो। वह उपाय आप यतानेकी कुपा करें !! १२ !!

#### नारद उपाय

आपदो हिविधाः कृष्ण वाह्याध्यास्यन्तराध्य ह ।
प्रादुर्भवन्ति वाष्ण्यं सकता यदि वास्यतः ॥ १३॥
सारद्भीने कहा—हण्णिनस्त श्रीकृष्ण । आपिवाँ
दो प्रकारकी होती हैं—यक बाह्य और दूवरी आस्यन्तर ।
वे दोनों ही स्वकृत और पर्रकृत-भेदते दोन्दो प्रकारकी होती हैं॥ १३॥

सेयमाभ्यन्तरा तुभ्यमापत् कृच्छ्रा खकर्मजा । अकृरभोजयभवा सर्वे होते त्वदन्वयाः॥१४॥

अनूर और आहुकते उत्पन्न हुई यह कष्टवायिनी आपत्ति वो आपको प्राप्त हुई है। आभ्यन्तर है और अपनी ही करतुर्तेषि प्रकट हुई है। ये सभी जिनके नाम आपने गिनाये हैं। आपके ही बद्यके हैं॥ १४॥

अर्थहेतोहिं कामाद् वा वाचा वीभत्सयापि वा। आत्मना प्राप्तमैश्वर्यमन्यत्र प्रतिपादितम् ॥ १५ ॥

आपने स्वय जिस ऐश्वर्यको प्राप्त किया याः उसे किसी प्रयोजनवरा या स्वेच्छाते अथना कटुनचनले डरकर दूसरेको दे दिया ॥ १५॥

कृतमूळिमिदानी तज्शातिबृन्दं सहायवन् । न दाक्यं पुनरादातुं वान्तमन्नमिव त्वया ॥ १६ ॥

खहायबालि श्रीकृष्ण | इस समय उप्रसेनको दिया हुआ वह ऐश्वर्य हृद्धमूल हो जुका है । उप्रसेनके साथ जातिक लोग भी सहायक हैं; अतः उपले हुए अन्नकी भाँति आप उस दिये हुए ऐश्वर्यको नापस नहीं ले सकते ॥ १६॥

- १. को आपत्तियाँ खतः अपनी ही करत्तोंसे आती हैं, उन्हें खड़त कहते हैं।
- जिन्हें छानेमें दूसरे छोग निमित्त बनते हैं, ने विपत्तियाँ परकृत कहळाती हैं।

वभूष्रसेनयो राल्यं नाप्तुं शक्यं कथंचन । हातिभेदभयात् कृष्ण त्वया चापि विशेषतः ॥ १७॥

श्रीकृष्य ! अक्र और उग्रसेनके अधिकारमे गये हुए राज्यको भाई-वन्धुऑमें फूट पड़नेके मयले अन्यकी तो कौन कहे इतने शक्तिशाळी होकर खबं मी आप किसी तरह वापस नहीं छे सकते ॥ १७ ॥

तच सिध्येत् प्रयत्नेन कृत्वा कर्म सुदुष्करम् । महाक्षयं व्ययो वा स्याद् विनाशो वा पुनर्भवेत् ॥ १८ ॥

बड़े प्रयक्षे अत्यन्त दुष्कर कर्म महान् सहारूप युद्ध करनेपर राज्यको वापस छनेका कार्य सिद्ध हो सकता है। परंद्ध इसमे धनका बहुत व्यय और असंख्य मनुष्योंका पुनः विनाश होगा ।। १८॥

अनायसेन शस्त्रेण सुदुना हृद्यन्छिदा। जिह्नासुद्धर सर्वेषां परिसृज्यानुसृज्य च ॥१९॥

अतः श्रीकृष्ण । आप एक ऐसे कोमल राजसे, जो लोहेका बना हुआ न होनेपर भी हृदयको छेद डालनेमें समर्थ है, परिमार्जन और अर्जुमार्जन करके उन सककी जीम उखाङ छँ—उन्हें मूक बना दें (बिससे किर कलहका आरम्म न हो )॥ १९॥

#### वासुदेव उवाच

भनायसं मुने शस्त्रं मृदु विद्यामहं कथम्। येनैषामुद्धरे जिह्नां परिमृज्यातुमुज्य च ॥ २०॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—पुने ! विना छोड्रेके बने हुए उस कोमल शक्तको में कैसे जातूँ, जिसके द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके हन सबकी जिह्नाको उखाद हूँ !! २० !!

नारद उवाच

द्याक्त्याक्षदानं सततं तितिक्षार्जवमार्दवम् । यथार्द्वप्रतिपूजा च शस्त्रमेतद्नायसम् ॥ २१ ॥

नारद्वीने कहा—श्रीकृष्ण ! अपनी शक्तिके अनुसार सदा अजदान करना सहनशीखता सरखता कोमखता तथा यथायोग्य पूजन ( आदर-सत्कार ) करना—यही विना छोडेका बना हुआ शख है ॥ २१ ॥

झातीनां वक्तुकामानां कहुकानि छपूनि च । गिरा त्वं हदयं वाचं शासयस्य मनांसि च ॥ २२ ॥ जव सजातीय वन्धु आपके प्रति कह्नी तथा ओछी बातें कहना चाहे, उस समय आप मधुर वचन बोळकर

उनके हृदय, वाणी तथा मनको शान्त कर दे ॥ २२ ॥ नामहायुक्तः कश्चित्रानातमा नासहायवान् । महतीं धुरमाधत्ते तामुद्यम्योरसा वह ॥ २३ ॥

१ - क्षमा, सरलता और कोमलताके द्वारा दोवाँको दूर करना परिमार्जन' कहलाता है।

२. यथायोच्य सेवा-संस्कारके द्वारा दृदयमें श्रीति डेत्पन्न करना (अनुमार्जन' कहा गया है। को महापुरुष नहीं है। जिसने अपने मनको बसमे नहीं किया है तथा जो सहायकोंसे सम्पन्न नहीं है। वह कोई भारी भार नहीं उठा सकता । अतः आर ही इस गुरुतर भारको हृदयसे उठाकर बहन करें ॥ २३ ॥ सक्त एक गहन करें ॥ २३ ॥

सर्वे एव गुरं भारमनङ्चान् वहते समे। दुगैं प्रतीतः सुगवो भारं वहति दुर्वहम्॥ २४॥ समतळ भूमिपर समी वैल भारी भार वहन कर देवे हैं।

जनतळ सुमिपर समा वल मारा मार वहन कर हेते हैं। परंतु दुर्गम सुमिपर कठिनाईसे वहन करने योग्य गुस्तर मारको अच्छे वैल ही ढोते हैं ॥ २४ ॥ भेदाद् विनाशः संज्ञानां संज्ञमुख्योऽसि केशव । यथा त्वां प्राप्य नोत्सीदेव्यं संघस्तथा कुरु ॥ २५॥

केशन । आर इस यादवमंत्रकं मुखिया हैं। यदि इसमें पूट हो गयी तो इस समून संघका विनाग हो जायगा। अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस सघका—इस यादवगणतन्त्र राज्यका मूळोच्छेद न हो जाय॥ १६॥ सान्यत्र सुद्धिक्षान्तिस्यां नान्यत्रे स्वित्वस्यां । सान्यत्रे सुद्धिक्षान्तिस्यां नान्यत्रे स्वित्वस्यां । सान्यत्रे सुद्धिक्षान्तिस्यां नान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां । सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्र स्वत्यां सान्यत्र स्वत्यां सान्यत्रे स्वत्यां सान्यत्र स्वत्यां सान्यत्यां सान्यत्र स्वत्यां सान्यत्यां सान

हुद्धिः क्षमा और इन्द्रियनिप्रहुके विना तथा धन-वैभवका त्याग किये निना कोई गण अथवा तंत्र किथी हुद्धिमान् पुरुषकी आशाके अधीन नहीं रहता है।। २६॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वयक्षोद्धावनं सद्दा । इत्तिकामविनादाः स्वाद् यथा कृष्णतथा कुरु ॥ २७॥

श्रीकृष्ण ! सद् अपने पक्ष ऐसी उन्नित होनी चाहिये जो धनः यद्य तथा आयुकी बृद्धि करनेवाली हो और कुटुम्बीजनोंमेंसे किसीका बिनाश न हो । यह एव जैवे मी सम्मव हो, वैद्या ही कीजिये ॥ २७ ॥ आयत्यां च तदात्वे च न तेऽस्त्यविदितं प्रभो । षांच्युण्यस्य विधानेन यात्रायानविधी तथा ॥ २८ ॥ प्रमो ! सिंधः विग्रहः यानः आसनः हैभीमान और

प्रमो । साधा विषद्ध याना आसना ह्यानार जार समाधय-इन छहाँ गुणीने वथातमय प्रयोगते तया शृतुरर चढ़ाई करनेके लिये याना करनेपर वर्तमान या मविष्यमें नया परिणाम निकलेगा ! यह सब आपसे छिता नहीं है॥ २८॥ यादवाः कुकुरा भोजाः सर्वे चान्यकचूष्णयः । स्वय्यासका महावाहो लोका लोकेश्वराध्य ये॥ २९॥ उपासते हि स्वद्युद्धिमृष्यध्यापि माधव ।

महाबाहु माघव ! छुकुर भोज, अन्यक और बृष्णिवदाके सभी यादव आपसे प्रेम रखते हैं। दूबरे लोग और खोकेश्वर भी आपसे अनुसाग रखते हैं। औरोंनी जो बात ही क्या है ? बढ़े बढ़े महानेश्वनि भी आपसी बुदिका आश्रम लेते हैं।। २९६।।

रवं गुरुः सर्वभूतानां जानीये त्वं गतागतम्। स्वामासाद्य यदुश्रेष्टमेधन्ते यादवाः सुसम्॥ ३०॥ आप समस्त प्राणियोंके सुद हैं। भूत, वर्तमान और आश्रय छेकर ही समस्त यादब सुखपूर्वक अपनी उन्नति मविष्यको जानते हैं। आप-जैसे यहुकुछतिछक महापुरुपका करते हैं॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि चासुदेवधारदसंवादो नामौकाशीतितमोऽध्यायः॥ ८१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे श्रीष्टण-नारदसंवाद नामक इनयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८९ ॥

# द्ववशीतितमोऽध्यायः

# मिन्त्रयोंकी परीक्षाके विषयमें तथा राजा और राजकीय मनुष्योंसे सतर्क रहनेके विषयमें कालकृष्ट्रीय मुनिका उपाख्यान

भीष्म उवाच एपा प्रथमतो चृचिर्द्वितीयां श्रृणु भारत । यः कश्चिज्जनयेदर्थं राजा रक्ष्यः सदा नरः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं — मरततन्दन । यह राजा अथवा राजांतिकी पहली कृति है। अब दूसरी खुनो । जो कोई मनुष्य राजांके घनकी कृदि करे। उनकी राजांको सदा रखा करनी चाहिते ॥ १ ॥

ह्रियमाणममात्येन सृत्यो घा यदि वा भृतः। यो राजकोरां मश्यन्तमाचक्षीत युधिष्ठिर॥ २॥ श्रोतन्यमस्य च रहो रक्ष्यश्चामात्यतो भवेत्। अमात्या द्यापहर्तारो भृथिण्डं झन्ति भारत॥ ३॥

अरतवंशी गुधिश्वर ! ग्रींद मन्त्री राजाके खजानेचे धनका धपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजाके द्वारा पाठित हुआ दूनरा कोई मतुष्य राजकीय कोपके नए होनेका समाचार राजाके बतावें। तब राजाको उतकी वात एकान्त्रमें युननी चाहिये और मन्त्रीले उतके जीवनकी रक्षा करनी चाहिये औं के चौरी करनेवाले मन्त्री अपना भड़ाकोड़ करनेवाले मनुष्यको प्राय: भार बाला करते हैं ॥ २-३ ॥ राजकोशस्य गोसारं राजकोशिवलोपकाः ॥ राजकोशस्य गोसारं राजकोशिवलोपकाः ॥ समेल्य सर्वे वाधन्ते स विनद्यत्यरिक्तः॥ ४ ॥

जो राजाके खजानेकी नक्षा करनेवाला है, उस पुरुपको राजकीय कोष लूटनेवाले सब लोग एकमत होकर सताने लगते हैं। यदि राजाके द्वारा उनकी रक्षा नहीं की जाय तो वह वैचारा वेमीत मारा जाता है ॥ ४॥

अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । मुनिः काळकवृश्रीयः कौसत्यं यदुवाच ह ॥ ५ ॥

इस विपयमें जानकार छोग, कालकहृद्वीय मुनिने कोसल्याजको जो उपदेश दिया था। उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं॥ ५॥

कोसळानामाधिपत्यं सम्प्राप्तं क्षेमदर्शिनम् । सुनिः काळकवृक्षीय आजगामेति नः श्रुतम् ॥ ६ ॥

हमने मुना है कि राजा क्षेमदर्शी जय कोमल प्रदेशके राजिंदिहासनपर आसीन थे। उन्हीं दिनों कालकहृक्षीय सुनि उस राज्यमें पक्षारे थे !! ६ !!

स काकं पक्षरे वद्ष्या विषयं क्षेमदक्षिंनः। सर्वे पर्यचरद् युक्तः प्रवृत्त्यर्थी पुनः पुनः॥ ७॥

Į

उन्होंने क्षेमदर्शीके सारे देशमें, उस राज्यका समाचार जाननेके लिये एक कौएको पिंजड़ेमें बॉवकर साथ के वड़ी सावधानीके साथ वारवार चक्कर लगाया ॥ ७ ॥ अधीष्ट्रां चायसीं विद्यां शंसनित मम वायसाः । अभागतमतीर्तं च यच सम्प्रति वर्तते ॥ ८ ॥

चूमते समय वे लोगोंसे कहते थे, 'सलनो ! द्वमलोग मुससे वायसी विद्या (कीओंकी बोली समझनेकी कला) सीखो । मैंने सीखी है, इसलिये कीए सुझसे भूत, भविष्य तक्षा इस समय जो वर्तमान है, यह सब बता देते हैं'॥ ८॥ इति राष्ट्रे परिपतन् चहुमिः पुरुषेः सह । सर्चेयां राजयुक्तानां दुष्करं परिष्टप्रवान् ॥ ९॥

यही कहते हुए वे बहुतेरे मनुष्योंके वाय उस राष्ट्रमें स्व और चूमते फिरे। उन्होंने राजकार्यमे छो। हुए समस्त कर्मचारियोंका दुष्कर्म अपनी ऑकों देखा॥ ९॥ स दुद्खा तस्य राष्ट्रस्य ब्यवसायं हि सर्वदाः। राजयुक्तापहारांध्य सर्वान् दुद्धा ततस्ततः॥ १०॥ ततः स काकमादाय राजानं द्रष्टुमागमत्। सर्वकोऽस्मीति चचनं ब्रवाणः संशितवतः॥ ११॥

उस राष्ट्रके सारे व्यवसायोंको जानकर तथा राजकीय कर्मचारियोद्वारा राजाकी सम्पत्तिके अपहरण होनेकी धारी घटनाओंका जहाँ-तहाँसे पता लगाकर ने उत्तम नतका पालन करनेवाले महर्गि अपनेको सर्वज घोषित करते हुए उस कौएको साथ ले राजासे मिलनेके लिये आये ॥ १०-११ ॥ स स्म कौसल्यमागम्य राजामात्यमलंकृतम् । प्राह्म काकस्य चचनादमुत्रेवं त्वया कृतम् ॥ १२ ॥ ससी चासी च जानीते राजकोशस्त्वया हतः ।

प्रवमाख्याति काकोऽयं तच्छोध्रममुगम्यताम् ॥ १३॥ कोषछनरेगके निकट उपस्थित हो मुनिने राज-प्रकार हैठे हुए राजमन्त्रीते कौएके कथनका हवाळा देते हुए कहाधुमने अमुक स्थानपर राजाके अमुक धनकी चोरी की है। अमुक-अमुक व्यक्ति इस बातको जानते हैं, जो इसके साक्षी हैं। इसारा यह कौआ कहता है कि धुमने राजकीय कीषका अपहरण किया है; अतः दुम अपने इस अपराधको शीध स्तीकार करों।॥ १२-१३॥

तथान्यानिप स प्राह राजकोशहरांस्तदा। न चास्य वचनं किंचिदनृतं श्रूयते कचित्॥१४॥ हसी प्रकार घुतिने राजाके खजातेवे चोरी करनेवाले अन्य कर्मचारियोंसे भी कहा—खुमने चोरी की है। मेरे इस कौएकी कही हुई कोई भी वात कमी और कही भी खुटी नहीं सुनी गरी है!। १४॥

तेन विश्वकृताः सर्वे राजयुक्ताः कुरुद्धह् । तमस्यभिश्रसुतस्य निश्चि काकमवेधयन् ॥ १५ ॥

कुकबेंड 1 इस प्रकार खुनिके द्वारा तिरस्कृत हुए सभी राजकर्मन्वारियोंने अंघेरी रातमें शोवे हुए युनिके उस कीएको बाणते वींधकर मार डाला ॥ १५॥

चायसं तु विनिर्भिन्नं दृष्ट्या वाणेन पञ्जरे । पूर्वोडे ब्राह्मणो .चान्यं सेमदर्शिनमब्रवीत् ॥ १६ ॥

अपने कौएको पिनहेम बाणवे विदीर्ण हुआ देखकर ब्राह्मणने पूर्वोद्धमे राजा क्षेमदर्शीचे इस प्रकार कहा—॥ १६ ॥ राजंस्त्वामभयं याचे प्रसुं प्राणधनेश्वरम् ॥ अनुवातस्त्वया व्रयां चचनं भवतो हितम् ॥ १०॥

पाजन् ! आप प्रजाके प्राण और घनके खामी हैं। मैं आपरे अमयकी पाचना करता हूँ । यदि आका हो तो मैं आपने हितकी बात कहें !! १७ !!

मित्रार्थमभिसंतप्तो भक्त्या सर्वोत्मनाऽऽगतः ।

ंत्राप मेरे मित्र हैं। मैं आपके ही हितके लिये आपके प्रति हम्पूर्ण हृदयरे प्रक्तिभाव रखकर वहाँ आया हूँ। आपकी जो हानि हो रही है। उसे देखकर में बहुत एंत्रस हूँ।१०५॥ ह्ययं तचार्यों हियते यो व्यादसमान्वितः॥१८॥ सम्बुबोधियपुर्मित्रं सदश्यमिय सार्पयः। अतिमन्युप्रसक्तो हि प्रसद्धा हितकारणात्॥१९॥ तथाविधस्य सुदृद्धा क्षन्तव्यं स्वं विज्ञानता। पश्चर्यमिच्छता नित्यं पुरुषेण सुमूषता॥२०॥

ंजैते शारिय अच्छे घोढ़ेको सचेत करता है। उसी प्रकार यदि कोई मित्र मित्रको समझानेको छिये थाया हो। मित्रको हानि देखकर जो अत्यन्त दुखी हो और उसे सहन न कर एकनेके कारण जो हटपूर्वक अपने छहनू राजाका हित-साधन करनेके किये उसके पास आकर कहे कि 'एजन् ! हुम्सारे इस धनका अपहरण हो रहा है' वो सदा प्रेश्व जी उस हितकारी मित्रकी बात छुनती चाहिये और उसके अपराधनकी हमा कर देना चाहिये था १८—२०॥ तं राजा प्रस्थावनियं यह किकिन्मां भवान चदेत्। कस्माद्दं न अमेयमाकाङ्क्षकात्मनो हितम् ॥२१॥ ब्राह्मण प्रतिज्ञाने ते प्रवृद्धि यदिहेक्छिति। क्रिस्ट्यामि हि ते वाक्यं यदस्मान्विय वक्ष्यिस ॥२२॥

तब राजाने सुनिको इस प्रकार अचर दिया---भ्याक्षण ! आप जो कुछ कहना चाहे, सुझसे निर्मय होकर कहें । अपने हितकी इच्छा रखनेवाला में आपको अमा क्यों नहीं करूंना ! विश्वयर ! आप जो चाहें, कहिंगे | मैं प्रतिशा करता हूँ कि साप सुष्ठते जो कोई भी वात कहेंगे, आपकी उम आसका मैं पाठन करूँगा'॥ २१-२२॥

#### सुनिख्वाच

हात्वा पापानपापांश्च मृत्यतस्ते भयानि च । भक्त्या वृष्टि समाख्यातुं भवतोऽन्तिकमागमम् ॥२३॥

सुनि बोळे— महाराज ! आपके कर्मचारियोंमेरे कीत अपराधी है और कीत निरंपराध ! इव बातका पता लगाकर तथा आपपर आपके वेवकोकी ओरसे ही अनेक मय आने-बाले हैं। यह जानकर मेमपूर्वक राज्यका शारा समाचार बतानेके लिये मैं आपके पास आया था !! २३ !!

प्रागेबोकस्तु दोषोऽयमाचार्येर्सृपसेविनाम् । अगतीकगतिर्ह्वेषा पापा राजोपसेविनाम् ॥ २४॥

नीविशास्त्रके आचायोंने राजनेवसीने हर दोएस पहलेसे ही वर्णन कर रक्खा है कि जो राजाकी तेवा फरनेवाले छोग हैं, उनके लिये यह पापमयी नीविका अगतिक गति है अर्थात् जिन्हे कहीं भी सहारा नहीं मिलता, वे राजाके सेवक होते हैं॥ २४॥

आशीविषेश्च तस्याहुः संगतं यस घजभिः। बहुमित्राश्च घजानो बह्धमित्रास्वयैव च ॥ २५ ॥ तेभ्यः सर्वेभ्य एवाहुभैयं घजोपजीविनाम्। तथैवां राजतो चजत् मुहुर्तादेव भीमैवेत् ॥ २६ ॥

जितका राजाओं के साथ मेल-मोल हो गया। उसनी विषयर वर्षों के साथ सङ्गित हो गयी। ऐसा नीतिजाँ का करन है। राजां के जहाँ बहुतन्ते भित्र होते हैं। वहीं उनके अनेक राजु भी हुआ करते हैं। राजां आश्रित होकर जीविका चळानेमाळों को उन समीते भय बताया गया है। राजर्। सर्व राजांचे भी उन्हें चढी-पड़ीमें खतर रहता है।१५-२६॥ नैकान्तेन प्रमान्ते हि शक्यः कर्तु महीपती। म सु प्रमान्ते किवार कर्यांचह सुतिभिच्छता॥ २०॥

रानाके पात रहनेवालीते कभी कोई प्रभाद हो ही नहीं। यह तो असम्मन है। परहु जो अपना भला चाहता हो उने किसी तरह उसके पास जान-बूलकर प्रमाद नहीं करता चाहिये॥ २०॥

प्रमादाखि स्वलेद् राजा स्वलिते नास्ति जीवितम् । व्यक्ति दीप्तमिवासीर्दद् राजानमुपशिक्षितः ॥ २८॥ यदि सेवकके द्वारा अवावधानीके कारण कोई धाराय

याद ६५१% हां। जानवानाम वाहरू सुवित हो वन गया हो राज पहले उपकारको मुलाकर जुनित हो उससे हो या जानवी मर्चाराने मुख्य करने ज्ञान है और जन राज अन्य मर्चाराने मुझ हो जाय तो उस सेवक जीवनकी आधा नहीं रह जाती है जो जावती हुई आयने पास महान्य बनेत हो हर जाता है। जो जावता हुई आयने पास महान्य बनेत हो हर जाता है। जो जावता महान्य सामान्य हो अपने पास महान्य सामान्य सामान्

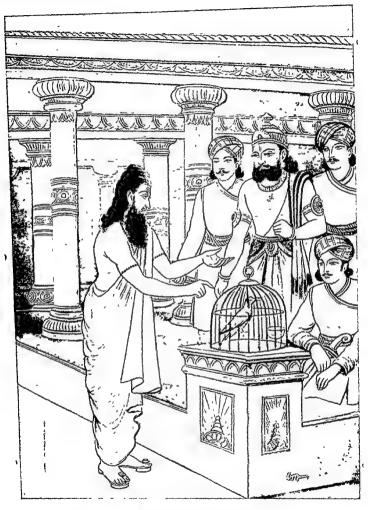

राजा क्षेमदर्शी और कालकपृक्षीय मुनि

आशीविषमिव कुईं प्रभुं प्राणधनेश्वरम् । यत्नेनोपचरेत्रित्यं नाहमसीति मानवः॥ २९॥

राजा प्राण और घन दोनोंका स्वामी है। जब यह कुपितं होता है तो विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाता है। अतः मनुष्यको चाहिये कि भी जीवित नहीं हूँ ऐसामानकर अर्थात् अपनी जानको हथेळीपर लेकर सदा बढ़े यत्नसे राजाकी सेवा करें ॥ २९ ॥

दुर्च्याहताच्छद्गमानो दुष्कृताद् दुर्घधिष्ठतात् । दुरासिताद् दुर्झजितादिद्गितादङ्गचेष्टितात् ॥ ३० ॥

मुँहसे कोई ब्रुरी वान न निकल जाय, कोई ब्रुरा काम न वन जाय, खड़ा होते, किसी आसनपर बैठते, चलते, संकेत करते तथा किसी अड़के द्वारा कोई चेष्टा करते समय असम्यता अथवा वेअदबी, न हो जाय, इसके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये॥ १०॥

देवतेव हि सर्वार्थान् कुर्याद् राजा प्रसादितः । वैद्यानरः इवं कृद्धः समूछमपि निर्देहेत् ॥ ३१ ॥

यदि राजाको प्रसन्न कर लिया जाय तो वह देवताकी मॉति सम्पूर्ण मनोरच सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो जाय तो जळती हुई आगकी मॉति जड़मूख्सहित मस्म कर झाळता है ॥ ३१ ॥

इति राजन् यमः प्राह वर्तते च तथैव तत्। अथ भूगांसमेवार्थं करिष्यामि पुनः पुनः ॥ ३२॥

राजन् । यमराजने जो यह बात कही है, वह व्यों-की-र्यों ठीक है। फिर भी मैं तो नार्रनार आपके महान् अर्यका साधन करूँगा ही ॥ ३२॥

ददात्यसाद्विषोऽमात्वो चुद्धिसाहाय्यमापदि । चायसस्त्वेष मे राजन् नतु कार्याभिसंहितः ॥ ३३ ॥

मेरे-जैल मन्त्री आपित्तकालमें बुद्धिद्वारा सहायता देता है। राजन् । मेरा यह कौशा भी आपन्ते कार्यसाधनमें सलम्म या। किंतु मारा गया (सम्मव है मेरी भी वही दशा हो )॥ न च मेटल भवान् गर्ह्यों न च येगां भवान् प्रियः। हिताहितांस्तु खुद्ध-येथा मा परोक्षमतिर्भवेः॥ ३४॥

परंतु इसके किये में आपकी और आपके प्रेमियोंकी निन्दा नहीं करता। मेरा कहना तो इतना ही है कि आप स्वयं अपने हित और अनहितको पहनानिये। प्रत्येक कार्यको अपनी ऑलोंसे देखिये। दूसरोंकी देख-भाळपर विश्वास न कीजिये॥ २४॥

ये त्वादानपरा एव वसन्ति भवतो 'गृहे। अभृतिकामा भृतानां तादशैर्मेंऽभिसंहितम्॥ ३५॥

जो छोग आपका खजाना छूट रहे हैं और आपके ही घरमें रहते हैं, वे प्रजाकी मर्छाई चाहनेबाळे नहीं है। बैसे छोगोंने मेरे साथ वैर बॉध छिया है॥ ३५॥

यो वा भवद्विनारोन राज्यमिच्छत्यनन्तरम् । आन्तरैरभिसंधाय राजन् सिद्धयति नान्यथा ॥ ३६ ॥ राजन् ! जो आपका विनाश करके आपके बाद इस् राज्यको अपने हायमें छेना चाहता है, उसका वह कर्म अन्तःपुरके सेवकींसे मिलकर कोई पड्यन्त्र करनेसे ही सफल हो सकता है; अन्यथा नहीं ( अतः आपको सावधान हो जाना चाहिये ) ॥ ३६ ॥

तेषाम् भयाद् राजन् गमिष्यास्यन्यमाश्रमम्। - विर्दि मे संधितो वाणः काके निपतितः प्रभो॥ ३७-॥

नरेश्वर ! मैं उन विरोधियोंके भयसे दूबरे आश्रममें चळाः जाऊँगा। प्रमो ! उन्होंने भेरे लिये ही वाणका सभान किया या; किंतु वह उस कीएपर जा गिरा !! ३७ !! छद्मकामैरकामस्य गमितो यमसादनम् ! : हृष्ट ह्योतनमया राजंस्तपोदीधैन चक्षपा !! ३८ !!

में कोई कामना छेकर यहाँ नहीं आया था तो भी छक-कपटकी इच्छा रखनेवाले पड्यून्मकारियोंने मेरे कीएको मारकर यमछोक पहुँचा दिया। राजन् ! तपस्याके द्वारा प्राप्त हुई दूरदर्शिनी दृष्टिक मैंने यह सब देखा है ॥ ३८॥ बहुनकाइपद्मादां तिमिक्किलगणैर्मुताम् ।

काकेन वालिशेनेमां यामतार्पमहं नदीम् ॥३९॥ यह राजनीति एक नदीके समान है। राजकीय प्रका

उठमें मगर मत्य, तिमिङ्गल-समूही और मोहोंने समान हैं। वेचारे कौएके द्वारा मैं किसी तरह इस नदीरे पार हो सका हूं॥ ३९॥

स्थाण्वरमकण्टकवर्ती सिंहण्यात्रसमाकुळाम् । दुरासदां दुष्पसदां गुहां हैमवतीमिव ॥ ४०॥-

जैते हिमाञ्यको कन्दरामें टूँठः परथर और कॉर्टे होते हैं। उसके मीतर सिंह और व्यामांका भी निवास होता है तथा इन्हीं सब कारणेंति उसमे प्रवेश पाना या रहना अरयन्त कठिन एव दुःखह हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिका-रियोंके कारण इस राज्यमें किसी मले मनुष्यका रहना प्रवेकल है। ४०॥

अग्निना तामसं दुर्गं नौभिराप्यं च गम्यते । राजदुर्गावतरणे नोपायं पण्डिता विदुः ॥ ४१ ॥

अन्धकारमय दुर्गको अग्निक प्रकाशले तथा जल दुर्गको नौकाओंद्वारा पार किया जा सकता है; पर द्व राजारूपी दुर्गले पार होनेके लिये विद्वान् पुरुष भी कोई उपाय नहीं जानते हैं॥ गहनं भवतो राज्यमन्धकारं तमोऽन्वितम्। नेह विद्वासिद्धं शक्यं भवतापि कुतो मया॥ ४२॥

आपका यह राज्य गहन अन्धकारसे आच्छल और दुःखसे परिपूर्ण है। आप खयं भी इस राज्यपर विश्वास नहीं कर सकते; फिर मैं कैसे कहँगा १॥ ४२॥

अतो नायं शुभो वासस्तुल्ये सदसती इह । वधो श्रेवात्र सुकृते दुष्कृते न च संशयः ॥ ४३ ॥ ।

अतः यहाँ रहनेमे किसीका कल्याण नहीं है । यहाँ भले बुरे सब एक समान हैं । इस राज्यमें बुराई करनेवाले औरं मलाई करनेवालेका भी वध हो सकता है। इसमें संदाय नहीं है।। ४३॥

न्यायतो दुःकृते घातः सुकृते न कर्यचन । नेह युक्तं स्थितं स्थातं जवेनैवानजेद वुधः ॥४४॥

सीता नाम नदी राजन् प्रवो यस्यां निमन्त्रति । तथोपमामिमां मन्ये वागुरां सर्वधातिनीम् ॥ ४९ ॥

राजर ! शीता नामसे प्रसिद्ध एक नदी है। जिसमे नाव भी इन जाती है। नैशी ही यहाँकी राजनीति भी है ('इसमें मेरे-जैसे सहायकाँके भी इन जानेकी आधाद्धा है)। मैं तो इसे समस्त प्राणियोंका विनाश करनेवाली फॉसी ही समझता हूँ ॥ ४५॥

मधुप्रपातो हि भवान् भोजनं विषसंयुतम्। असतामिव ते भावो वर्वते न सतामिव॥४६॥

आप शहरके छपेते युक्त पेहकी उस ऊँची हालीके समान हैं। बहाँते नीचे गिरनेका ही मय है। आप बिव मिळाये हुए भोजनके तुरय हैं। आपका भाव असजनोंके समान है। सजनोंके त्रस्य नहीं है ॥ ४६॥

सजनान द्वन्य नहा ह ॥ ४६ ॥ आद्वीविषेः परिचृतः कृपस्त्वमसि पार्थिव । दुर्गतीर्था वृहत्कृका कारीरा वेत्रसंयुता ॥ ४७ ॥ मद्दी मधुरपानीया यथा राजंस्तया अवान् ।

भूपाल ! आप विषेठ सर्पाते थिरे हुए कुएँके समान हैं।
राजत् ! आपकी अवस्था उस मीठे जलवाली नदीके समान
हो गयी हैं, जिसके घाटतक पहुँचना कठिन हैं। जिसके दोनों
किनारे बहुत कँचे हों और वहाँ करीळके झाड़ तथा बेंतकी
बल्लियों सब ओर छा रही हो ॥ ४७३ ॥
इसस्माभागायुयुतो राजवंससमो छासि॥ ४८ ॥
सथाऽऽश्चित्य महावृद्धं कक्षः संवर्धते महान् ।
रातस्तं संबुगोत्येच तमतीत्य च वर्धते॥ ४९॥ ॥

तेनै बोग्रेन्धनेनैनं दावो दहति दारणः।

तथोपमा हामात्यास्ते राजंस्तान परिशोधय ॥ ५० ॥

कैसे कुत्तों, नीचों और गीदकोंने विध्य हुआ राजहंत बैठा हो। उसी तरह दुइ कर्मनारियोंने व्याप थिरे हुए हैं ! कैसे ब्लाओंका विशाब्ध समूह किसी महाल इक्षका आश्रय केकर बढता है। फिर धीरे-धीरे उस इक्षको ब्येट बेता है और उसका अतिक्रमण करके उससे मी कॅन्नेतक फैंक जाता है। फिर बही स्वक्त मयानक ईंचन बन जाता है। तर दाक्षण दावालव उसी ईंचनके सहारे उस विशाख रूक्षकों भी जाज हालता है। राजन् ! आरके मन्त्री मी उन्हीं सुखी ख्ताओं के समान हो गये हैं अर्थात् आपके ही आश्रयते वर-कर आपहीं के विनासका कारण वन रहे हैं। अतः आप उनका ग्रोधन कीजिये ॥ ४८—५०॥ स्वया जेंद्र करा। उन्हर्स कार्यक्र कि

त्वया चैव इता राजन् भवता परिपालिताः। भवन्तमभिसंधाय जिवांसन्ति भवतिवयम्॥५१॥

नरेश्वर । आपने ही जिन्हें मन्त्री बनावा और आपने जिनका पाळन किया, वे आपने ही कपटमाव रतका आपके ही हितका बिनाश करना चाहते हैं ॥ ५१ ॥ उपितं शङ्कमानेन प्रमादं परिस्कृता । अन्तःश्वर्ष ह्वागारे वीरपान्या ह्वालये ॥ ५२ ॥ श्रीळं जिज्ञासमानेन राजञ्च सहजीविनः।

मैं राजाके साथ रहनेबाढ़े अधिकारियोजा शीक्समय जानना चाहता था; इसिड्ये घरा एशङ्क रहत् यही सावधानीके साथ यहाँ रहा हूँ। टीक टर्जी तरह, कैते कोई चाँपवांडे मकानमेरहता होअथवा किसी झुरबीरकी पळीके वर्ते शुरु बाया हो ॥ ५२३ ॥

किंचित्वतेन्द्रयो राजा किंचिद्सान्तर जिताः ॥ ५३ ॥ किंचिदेषां प्रियो राजा किंचिद् राज्ञः प्रियाः प्रजाः । विजिक्षास्त्रिष्टः प्राप्तस्तवाहं राजसचम ॥ ५४ ॥

क्या इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं १ क्या इसके शेदर रहनेवाले सेवक इनके क्शमें हैं १ क्या यहाँकी प्रजामींक राजापर प्रेम हैं १ और राजा भी क्या अपनी प्रजामींपर प्रेम

रखते हैं १ द्वपश्रेष्ठ । इन्हों चत्र बातोंको जानके इन्छावे में आपके यहाँ आया था ॥ ५३-५४ ॥

सस्य में पोचते राजन् क्षुधितस्येव भोजनम् । अमात्या में न पोचन्ते वितृष्णस्य वधीदकम् ॥ ५५ ॥ जैते भक्षेको भोजन अच्छा काता है। उसी प्रकार

वार्त भूवका भाजन शक्का स्थाता है। उठा भारत आपका दर्शन भुझे बड़ा प्रिय लगता है। परतु वेते प्याप्त म स्हेनेपर पानी अच्छा नहीं लगता। उत्ती प्रकार आरके ये मन्त्री मुझे अच्छे नहीं जान पड़ते हैं।। ५५ ।।

सुस अच्छ तहा जान पहुंच है। १२ । भवतोऽर्थक्कदित्येवं मिय दोषो हि तैः हतः। विद्यते कारणं नान्यदिति मे नात्र संशयः॥ ५६॥

में आपकी मरूपई करतेवान हूँ। यही इन गनियाने मुझमें बड़ा भारी दोन पाया है और इसीलिये ये मुझने देर स्वाने छमे हैं। इसके मिखा दूबरा कोई इनके रोपका करण नहीं है। मुझे अपने इस कमनकी सत्पतामें कोई संदेश नहीं है। भुझे अपने इस कमनकी सत्पतामें कोई संदेश नहीं है। भुझे अपने इस कमनकी सत्पतामें कोई संदेश

न हि तेषामहं द्रुग्धस्तत्तेयां दोगदर्शनम्। अरेहिं दुईदाद् भेयं भग्नपुच्छादिनोरगात्॥ ५७॥

यद्यपि में इन लोगोंने होइ नहीं करता तो भी मेरे प्रति इन लोगोंकी दोष-इछि हो गयी है । जिनकी पूँछ दश दी सभी हो। उन स्पर्क समान दुष्ट इदयबाले शहुने करा बरते रहना चाहिये (इसलिये अन में पहाँरहना नहीं चाहता)॥५०॥

#### राजीवाच

भूयसा परिहारेण सत्कारेण च भूयसा। प्जितो ब्राह्मणश्रेष्ठ भूयो वस गृहे मम॥ ५८॥

राजाने कहा--विभवर ! आपपर आनेवाले मय अयवा संकटका विशेषरूपते निवारण करते हुए मैं आपको बढ़े आदर-संकारके साथ अपने यहाँ रक्खूंगा । आप भेरेह्रारा सम्मानित हो बहुत कालतक भेरे महल्में निवास कीजिये ॥ ५८ ॥ ये त्वां बाह्मण सेच्छन्ति ते न चत्स्यन्ति में ग्रहे ।

यत्वा ब्राह्मण नच्छान्त तत्त वत्स्यान्त म गृह। भवतेव हि तज्ज्ञेयं यत्तदेषामनन्तरम् ॥ ५९ ॥

ज्ञसन् ! जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, वे स्वय ही मेरे घरमें नहीं रहने पायेंगे अब इनविरोधियोंका दमन करनेके लिये जो आवश्यक कर्तव्य हो, उसे आप स्वयं ही सोचिये और समक्षिये ॥ ५९ ॥

यथा स्यात् सुघृतो दण्डो यथा च सुकृतं कृतम् । तथा समीक्य भगवञ्श्रेयसे विनियुङ्क्व माम् ॥ ६० ॥

भगवन् ! जिस सरह राजदण्डकों में अच्छी तरह घारण कर सकूँ और मेरेद्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे, वह सब सोचकर आप मुझे करवाणके मार्गवर समाइये !! ६० !!

#### सुनिरुवाच

अदर्शयन्निमं दोषमेकेकं दुर्वजीकुर । सतः कारणमान्नाय पुरुषं पुरुषं जिहि ॥ ६१ ॥

मुनिने कहा—पजन् ! पहले तो कीएको मारनेका जो अपराध है। इसे प्रकट किये विना ही एक एक मन्त्रीको उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर दीजिये । उसके बाद अपराधके कारणका पूरान्य पता छगाकर क्रमशः एक एक व्यक्तिका वध कर सालिये ॥ ६१ ॥

पकदोषा हि वहवो सृद्नीयुर्पि कण्टकान् । मन्त्रभेदभयाद् राजंस्तस्मादेतद् व्रवीमि ते ॥ ६२

नरेश्वर ! जब यहुत-से छोगोंपर एक ही तरहका दोष छगाया जाता है तो ने सब मिछकर एक हो जाते हैं और उस दशमें ने बहे-बहे कण्टकींको भी मसछ डालते हैं। अतः यह शुप्त निचार दूसरोपर प्रकट न हो जाया, हारी मयसे मे दुग्हें इस प्रकार एक-एक करके विरोधियोंके वचकी सछाह दे रहा हूँ ॥ ६२॥

वयं तु व्राह्मणा नाम मृदुद्गण्डाः कृपाळवः । स्रास्ति चेच्छाम भवतः परेषां च यथाऽऽत्मनः॥ ६३ ॥

महाराज | हमलोग ब्राह्मण हैं | हमारा दण्ड भी बहुत

इति श्रीमहाभारते शान्तिपूर्वणि राजधर्मानुशासकपूर्वणि बमात्वपूरीक्षायां कालकपृक्षीयोगाल्याने

हथशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्भैत राजधर्मानुदासनपर्वेमें मन्त्रियोकी परीक्षाके प्रसत्तमें कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्नानविषयक वयातीर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

कोमळ होता है । हम स्वमावर्ध ही दबाख होते हैं। अतः अपने ही समान आपका और दूसरीका मी मळा चाहते हैं ॥ राजकारमानमान्यके सम्बन्धी भवतो छहिम् ।

सुनिः कालकवृक्षीय इत्येवमभिसंकितः॥६४॥

राजन् । अत्र मै आपको अपना परिचय देता हूँ । मैं आपका सम्बन्धी हूँ । मेरा नाम है काळकबृक्षीय मुनि ॥६४॥

पितुः सखा च अवतः सम्मतः सत्यसङ्गरः । व्यापन्ने भवतो राज्ये राजन् पितरि सस्थिते ॥ ६५ ॥ सर्वकामान् परित्यज्य तपस्तप्तं तदा मया । स्नेहात् त्वां तु व्रवीम्येतन्मा भूयो विश्वमेदिति ॥६६॥

में आपके पिताका आदरणीय एव सत्यप्रतिश्च मित्र हूं ! नरेश्वर ! आपके पिताके, स्वर्गवास हो जानेक पश्चात् जब आपके राज्यपर मारी सकट आ गथा था, तब अपनी समस्त कामनाओंका परित्याग करके मैंने ( आपके हितके लिये ) तरस्या की यी । आपके प्रति स्त्रेह होनेके कारण में फिर यहाँ आया हूं और आपको ये सब बातें इसल्यिं बता रहा हूं कि आप फिर किरोके चक्करमें न पड़ जायं ॥ ६५-६६ ॥

उमे द्रष्ट्रा दुःखसुखे राज्यं प्राध्य यदञ्ख्या । राज्येनामात्यसंस्थेन कथं राजन् प्रमाद्यसि ॥ ६७ ॥ महाराज । आपने सुख और दुःख दोनों देखे हैं । यह

राज्य आपको दैनेच्छाते प्राप्त हुआ है तो भी आप हसे केवळ मन्त्रियोंपर छोड़कर क्यों भूछ कर रहे हैं ! ॥ ६७ ॥

ततो राजकुले नान्दी संज्ञहे भूयसा पुनः । पुरोदितकुले चैव सम्प्राप्ते नाह्मणर्वभे ॥ ६८ ॥

तदनन्तर पुरोहितके कुल्में उसन विप्रवर कालकवृक्षीय युनिके पुनः आ जानेते राजपरिवारमें मङ्गलपाठ एवं आनन्दोत्सव होने लगा ॥ ६८॥

पकच्छत्रां महीं कृत्वा कौस्त्याय यशस्ति । मुनिः काठकवृक्षीय ईजे क्रतुभिरुत्तमैः॥ ६९॥

कालकबुक्षीय मुनिने अपने बुद्धियलसे यशस्त्री कोसल-नरेशको भूमण्डलका एकच्छत्र सम्राट् वनाकर अनेक उत्तम यसोदारा यजन किया !! ६९ !!

हितं तद्वचनं श्रुत्वा कौसल्योऽप्यजयन्महीम् । तया च कृतवान् राजा यथोकं तेन भारत ॥ ७० ॥

मारत । कोसल्याजने मी पुरोहितका हितकारी वचन सुना और उन्होंने जैसा कहा, वैसा ही किया । इससे उन्होंने समस्त भूमण्डलपर विजय प्राप्त कर ली ॥ ७० ॥

---

#### त्र्यशीतितमोऽध्यायः विकास

## समासब् आदिके लक्षण, गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी और अनधिकारी तथा गुप्त-मन्त्रणास्त्री विधि एवं स्थानका निर्देश

युधिष्टिर उवाच

सभासदः सहायाश्च सुदृदश्च विशाम्पते । परिच्छदास्तथामात्याः कीदशाः स्युः वितामह॥ १ ॥

मीष्म उवाच

ह्वीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्यार्जवसमन्विताः। शकाः कथयितुं सम्यक् ते तव स्युःसभासदः॥ २ ॥

भीष्मंत्रीति कहा — वेटा । जो लक्षात्रीलः जितीन्द्रयः स्ववादीः सरक और किसी विषयपर अच्छी तरह प्रवचन करनेमे धमर्थ हो। ऐसे ही लोग दुम्हारे तमावद होने चाहिये॥ आमात्यांक्षातिवृत्यंक्ष्य प्राह्मणांक्ष्य परिश्चतान् । सुसंतुष्टांक्ष्य कीन्त्रेय महोत्साहांक्ष्य कर्मेक्ष्य ॥ ३॥

पतान् सहायाँद्विष्सेथाः सर्वास्वापत्सः भारतः ।

भरतनन्दनं युषिष्ठिरः ! मन्त्रयोकोः अखन्त ध्रस्वीरः
पुर्श्योकोः विद्वान् नावर्णोकोः पूर्णवर्षा संतुष्ट रहनेवालाँको
और समी कार्योके लिये उत्साह रखनेवालाँको—हन सव

छोगोको तुम सभी आपत्तियोंके समय सहायक बनानेकी इच्छा करना-॥ ३५ ॥

वस्ताना रहू ॥ फुरुक्षीनः पूर्वितो नित्यं न हि रार्क्ति निगृह्वि॥ ४ ॥ प्रसन्नमप्रसन्नं वा पीडितं हतमेव वा । भावतंत्रिति भृषिण्डं तदेव छुनुपालितम् ॥ ५ ॥

जोकुछीन हों; जिएका सदा सम्मान कियाजायः जो अपनी शक्तिको छिपाने नहीं तथा राजा भरत हो या अपस्य होः पीडित हो अयवा हताहत हो; मत्येक भनस्यामे जो नारंबार उसका अनुसरण करता हो; नहीं सुद्धद्द होने योग्य है।। ४-५।। कुछीना देहाजाः प्राह्मा रूपवन्तो बहुशुद्धाः। प्रगरभाक्षासुरकाक्ष्य ते तब स्युः परिच्छदाः॥ हु॥ प्रगरभाक्षासुरकाक्ष्य ते तब स्युः परिच्छदाः॥ हु॥

जो उत्तम कुछ और अपने ही देशमे उत्तन हुए हीं बुद्धिमान्, रूपवान्, बहुङ, निर्भय और अनुरक्त हों, वे ही वुम्हारे परिच्छद ( तेनापति आदि ) होने चाहिये ॥ ६ ॥ दीच्कुळेयाध्य खुडधाश्य नृत्रांसा निरपत्रपाः । ते- त्वां तात निषेवेयुर्यावदाद्वंसपाणयः ॥ ७ ॥

तः त्वा तात । निष्वपुर्वापपुर्वपायः । जात । जो निन्दित कुळमे उत्पन्न, छोभी, कूर और निर्लंज हैं, वे तमीतक तुम्हारी सेवा करेंगे, जरतक

उनके हाथ गीछ रहेगे ॥ ७ ॥ कुछोनाञ्चािळसम्पन्नानिङ्गितझानिष्डुरानः । देशकाछनिधानझानः भर्तृकार्यहितैषिणः ॥ ८ ॥ नित्यमर्थेषु सर्वेषु राजा कुर्वीत मन्त्रिणः । अच्छे कुल्मे उत्पन्न, शीखानं, इशारे समझनेन्नाले, निष्दुरतारहित (दयाछ) है देश-कालके विधानको समझने-बाले और खामीके जमीट कार्यकी विदि तथा हित चाहने-बाले मनुष्योंको राजा बदा सभी कार्योके लिये अपना मन्त्री बनावे ॥ ८३ ॥ अर्थमानार्व्यास्त्रकारिको कार्यक्रिका

वर्थमानार्घ्यस्कारैभॉगैरुचावचैः प्रियान् ॥ ९ ॥ यानर्थभाजो मन्येथास्ते ते स्युःसुक्षभागिनः ।

द्वम निन्हे अपना प्रिय मानवे हो। वन्हे बना सम्मान अर्च्या सन्त्रर तथा भिन्नभिन प्रकारके भोगोंहार खुद करी। निवते ये तुम्हारे प्रियनन धन और मुलके भागी हों॥ अभिश्रवृत्ता विद्वांताः सन्दृत्ताव्यस्तिवताः। न त्यां नित्यार्थिनो जह्यस्क्षद्वाः सत्यवादिनः॥ १०॥

जिनका पदान्यर मह नहीं हुआ है, जो विद्यान, चदा-न्यारी और उत्तम मतका पाउन करनेवाले हैं। जिन्हे तदा द्वमचे अमीष्ट बत्तुके लिये प्रार्थना करनेकी आवस्त्रकता पद्धती है तथा को श्रेष्ठ और संत्यवादी हैं। वे कमी हुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते ॥ १०॥

थनार्या ये न जानन्ति समयं मन्द्चेतसः। तेभ्यः परिजुगुन्सेया ये चापि समयच्युताः॥ ११॥

चो अनार्य और सन्दबुदि हैं। तनहें की हुई प्रतिका के परकनका ध्यान नहीं रहता तथा वो कई वार अपनी प्रतिकारी गिर जुके हैं। उनने अपनेको सुरक्षित रखनेकै लिये तुमेंहें सदा खाबधान रहना चाहिये॥ ११॥

नैकमिच्छेद् गणं हित्वा स्याञ्चेदन्यतरप्रहः। यस्त्वेको बहुभिःश्रेयान् कामं तेन गणं त्यजेत्॥ १२॥

एक और एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक धमूह हो तो समूहको छोडकर एक व्यक्तिको ग्रहण करनेती हन्छा न करे । परंतु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्योंकी अपेका गुणींमे केन्न हो और हन दोनोंमेंने एकको ही ग्रहण करना पड़े तो ऐसी परिस्थितिमें कल्याण चाहनेवाले पुरुपको उन्न एकके लिये समूहको ल्याग देना चाहिये॥ १२॥

श्रेयसो छक्षणं चैतद् विक्रमो यस्य इत्यते। कीर्तिप्रधानो यश्च स्यात् समये यश्च तिष्ठति ॥ १३॥ समयोत् पूजयेद् यश्च नास्पर्धेः स्पर्धते च यः। न च कामाद्भयात् कोधाल्छोभाद् वा धर्ममुत्रजेत् १४ समानी सत्यवात् श्लान्तो जितात्मा मानसंयुतः। स ते मन्त्रसहायः स्यात् सर्वावस्थापरीक्षितः॥ १५॥

श्रेष्ठ पुरुषका रुखण इट प्रकार है—विसक्त परारम देखा जाता हो। जिसके जीवनमे कीर्तिकी प्रधानता हो। जो अपनी प्रविकापर स्थिर रहता हो। सामर्थ्याजी पुरुपेश सम्मात करता...हो) जो स्पर्योक्त अयोग्य पुरुपेश हप्या न रखता हो। कामना। भरा श्रोध अयवा लोमने भी पर्मका उछड्डन न करता हो; जिसमें अभिमानका अमान हो, जो सरवान, अमानील, जिताला तथा सम्मानित हो और जिसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा कर ली गयी हो, ऐसा पुरुष ही तुम्हारी ग्रुप्त मन्त्रणामें सहायक होना चाहिये ॥ कुळीन: कुळसम्पन्नस्तितिश्चर्यक्ष आरमवान्। श्वार: कुतका: सत्यक्ष श्रेयस्तः पार्थ ळक्षणम्॥ १६॥

कुन्तीनन्दन ! उत्तम कुकों जन्म होना। यदा श्रेष्ठ कुळके सम्पर्कों रहना। सहनशील्दा। कार्यदक्षता। मनस्तिता। झुरता। कृतजता और सत्यमाषण-ये ही श्रेष्ठ पुरुषके कक्षण हैं ॥ १६॥

तस्यैवं वर्तमानस्य पुरुषस्य विज्ञानतः। अमित्राः सम्प्रसीदन्ति तथा मित्रीभवन्त्यपि॥ १७॥

ऐसा वर्ताव करनेवाले विश्व पुरुषके चन्नु मी प्रसव हो साते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं ॥ १७ ॥ अत अर्ध्वममात्यानां परीक्षेत गुणागुणम् । संयतात्मा कृतप्रको भूतिकामश्च भूमिपः ॥ १८ ॥

हरके बाद मनको वगमें रखनेवाला ग्रद्धबुद्धि और ऐश्वर्यकामी भूपाल अपने मन्त्रियोंके गुण और अवगुणकी परीक्षा करे ॥ १८॥

भृतिकामेन पुरुषेण वस्रुपता ॥ २०॥

जिनके चाय कोई-न-कोई सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुळों
उत्पन्न, विश्वासपान, स्वदेशीय, घूस न खानेवाले तथा व्यभि-चार दोषचे रहित हों। जिनकी सब प्रकारसे मलीमॉित परीक्षा ले ली गयी हो। जो उत्तम जातिवाले, वेदके मार्गपर चलनेवाले, कई पीढ़ियोंसे राजकीय सेवा करनेवाले तथा अहह्वारस्य हों। ऐसे ही लोगोंको अपनी उन्नति चाहने-वाल ऐश्वर्यकामी पुरुष मन्त्री बनावे॥ १९-२०॥ चेपां वैनयिकी बुद्धिः प्रकृतिश्चीव द्योभना। तेजो वेप समा चौचमनुरागः स्थितिर्श्वृतिः॥ २१॥ परीक्ष्य चगुणान् नित्यं प्रोडभावान् घुरंघरान्। पश्चोपधान्यतीसांश्च कुर्याद् राजार्यकारिणः॥ २२॥

जिनमें विनयपुक्त बुद्धिः सुन्दर स्वभावः तेकः बीरताः क्षमाः पवित्रताः भेमः धृति और स्विरता होः उनके धनः गुणांकी परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभारको संमान्त्रमें भ्रोद तथा निष्कपट विद्ध हों तो राजा उनमेरी पाँच व्यक्तिमें को चुनकर अर्थमन्त्री वनावे ॥ ११-२२ ॥ पर्योप्तवचनान् वीरान् प्रतिपत्तिविद्यारदान् ॥ १३ ॥ वृक्तिमान्त्र सत्त्वसम्पन्नानिद्विद्वारदान् ॥ १३ ॥ वृक्तिमान्त्र सत्त्वसम्पन्नानिद्विद्वार्षिणः ॥ १३ ॥ वृक्तिमान्त्र सत्त्वसम्पन्नानिद्विद्वार्षिणः ॥ निर्मान्त्रमार्थेषु सर्वेषु राजन् कुर्चीत मन्त्रिणः ॥ २४ ॥ राजन् । जो बोल्मेमे कुरालः श्रीर्यवस्यनः प्रत्येक वात-

को ठीक-ठीक समझनेमें निपुण, कुलीन, सख्युक्त, सक्ति समझनेवाले, निष्ठुताले रहित ( दयाङ्क ), देश और कालके विधानको जाननेवाले तथा स्वामीके कार्य एव हितकी सिद्धि चाइनेवाले हों, ऐसे पुरुषोंको सदा समी प्रयोजनोंकी विद्धिके लिये मन्त्री, वनाना, चाहिये॥ २३-२४॥ हीनतेजोऽभिसंस्ट्रों नैय जातु व्यवस्यति।

हीनतेजोऽभिसंस्प्रेये नैव जातु व्यवस्यति । अवस्यं जनयत्येव सर्वकर्मसु संशयम्॥६५॥

तेजोहीन मन्त्रीके सम्पर्कमें रहनेवाला राजा कभी कर्तव्य और अक्तैव्यका निर्णय नहीं कर सकता। वैसा मन्त्री सभी कार्योमं अवस्य ही संगय उत्पन्न कर देता है ॥ २५ ॥ प्रयमस्पश्चतो मन्त्री कत्याणाभिजनोऽप्युत। धर्मार्थकामसंयुक्तो नालं मन्त्रं परीक्षितुम् ॥ २६॥

इसी प्रकार जो मन्त्री उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी शास्त्री-का बहुत कम जान रखता हो, वह धर्म, अर्थ और कामसे संयुक्त होकर भी गुप्त मन्त्रणाकी परीक्षा नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ तथैवानभिजातोऽपि काममस्तु बहुश्रुतः । अनायक इवाचक्ष्ममहात्यणुषु कर्मसु ॥ २७ ॥

अनात्म इसाचक्ष्मुकुद्धारपञ्जु कम्मु ॥ २०॥ विते ही जो अच्छे कुछमें उत्पन्न नहीं है। वह मले ही अनेकी मार्ज्ञाका विद्वान् हो, किंतु नायकरिहत है निक तथा नेत्रहीन मनुष्यकी मॉति यह छोटे-छोटे कार्योमें मी मोहित हो जाता है—कर्तव्याकर्तव्यका यिकेक नहीं कर पाता ॥ २०॥॥ यो साच्यक्षियरमंकरणे चित्रमानागतागमः।

उपायक्षोऽपि नालं स कर्म मापयितुं चिरम् ॥ २८॥ विवका चंकस्य खिर नहीं है। वह दुद्धिमान्। घास्रज्ञ और उपायोंका जानकार होनेपर मी किसी कार्यको दीर्घकाल-में भी पुरा नहीं कर सकता ॥ २८॥

न मा पूरा नहा कर उकता ॥ २८ ॥ केवळात् पुनरादानात् कर्मणो नोपपद्यते । परामर्शो विशेषाणाम्श्रुतस्येह दुर्मतेः ॥२९ ॥

जिनकी बुद्धि खोटी है तथा जिने शास्त्रींका विस्कुछ शन नहीं है, वह केवल मन्त्रीका कार्य हाथमें ले लेनेमानले एफल नहीं हो सकता। विशेष कार्योंके विषयमें उसका दिया हुआ परामर्ग शुक्तिसगत नहीं होता है।। २९।। मन्त्रिण्यनसुरक्ते सु विद्वासों नोपपदाते। तसादनसुरकाय नैव मन्त्र प्रकाशयेत्॥ ३०॥

बिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वात करना टीक नहीं है। अतः अनुरागरहित मन्त्रीके सामने अपने गुप्त विचारको प्रकट न करे ॥ ३०॥ व्ययप्रयोदि स्व राजानं महित्रीका स्विच्या स्वाप्त्र

व्यययेद्धि स राजानं मन्त्रिभिः सहितोऽनुसुः। मारुतोपहितन्छिद्रैः प्रविद्याग्निरिव दुमम् ॥ ३१॥ वह कपटी मन्त्री यदि ग्राप्त विचारीको जान स्रे तो सन्य

पर प्रभव भागा थाद शुत । विचारीका जान के तो अस्य भनियों के साथ भिक्तर राजाको उसी प्रकार पीड़ा देता है। बैसे आग इन्नासे भरे हुए क्रेडॉमे घुसकर समूचे वृक्षको असा कर डाळती है ॥ २१ ॥ प्रकारद्वेकदा स्वामी स्थानास्केवायकर्षति । वाचाक्षिपति संरब्धः पुनः पश्चात् प्रसीदिति ॥ ३२ ॥

राजा एक बार कुपित होकर मन्त्रीको उसके खानसे हटा देता है और रोषमे भरकर वाणीद्वारा उसपर आक्षेप भी करता है। परंतु फिर अन्तमे प्रसन्न हो जाता है॥ ३२॥ तानि तान्यसुरक्तेन शक्यानि हि तितिक्षितुम्। मन्त्रिणां च भवेत् कोधो विस्फूर्जितमियाशनेः॥ ३३॥

राजाके इन धन वर्तावांको नही मन्त्री सह सकता है। जिसका उसके प्रति अनुराग हो । अनुरागशून्य मन्त्रियोंका क्रोध वज्रपातके समान भयंकर होता है ॥ ३३ ॥ यस्तु संसहते तानि भर्तुः प्रियचिकीर्षया । समानसुखदुःखं तं पुच्छेदर्थेषु मानवम् ॥ ३४॥

जो मन्त्री खामीका प्रिय करनेकी इच्छाते उसके उन सभी बर्ताबेंको सह छेता है, वही अगुरक्त है। वह राजाके सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख मानता है। ऐसे ही मनुष्यसे राजाको सभी कार्योमे सलाह पूळनी चाहिये॥३४॥ अनुसुद्ध-त्वुरकोऽपि सम्पन्नश्चेतर्रर्गुणैः। राज्ञः प्रज्ञानयुक्तोऽपि न मन्त्रं श्चोतुमहिति॥३५॥

जो अनुरक्त हो। अन्यान्य गुणोसे सम्पन्न हो और द्विद्धमान् हो। वह भी यदि सरल खभावका न हो तो राजा-की ग्रुप्त सलाहको सुननेका अधिकारी नहीं है।। २५॥ योऽमिन्नैः सह सम्बद्धो न पौरान् वहु मन्यते। असुद्धत् तादशो होयो न मन्त्रं श्रोतुमहृति॥ ३६॥

जिसका शतुओं से साथ सम्बन्ध हो तथा अपने राज्यके नागरिकों के प्रति जिसकी अधिक आदरखुद्धि न हो, ऐसे मनुष्यको सुहद् नहीं मानना चाहिये। वह भी गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी नहीं है॥ ३६॥ अविद्धानशुन्धिः स्तब्धः शतुस्वेती विकत्थनः। अस्तहत्त कोधनो लुब्धो न मन्धं श्रोतुमहृति॥ ३७॥

जो मूर्ल, अपवित्र, जड, शत्रुसेनी, बढ-बद्कर बाते बनानेवाला, कोघी और लोमी है तथा सुहृद् नहीं है, उसको भी गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकार नहीं है ॥ २७॥ आगन्तुश्चानुरक्तोऽपि काममस्तु बहुश्चुतः। स्तरुतः संविभक्तो वा न मन्त्रं श्रोतुमहाति॥ १८॥

जो कोई अनुरक्तः अनेक शास्त्रींका विद्यान् और सबके द्वारा सम्मानित हो तथा जिसको मळीमॉति भेंट दी गयी हो। वह भी यदि नया आया हुआ हो तो गुप्त मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं है॥ विधर्मतो विप्रकृतः पिता यस्याम्बन् पुरा। सत्कृतःस्थापितःसोऽपि न मन्त्रं श्रोतुमर्द्वित ॥ ३९॥

जितके पिताको अधर्मांचरणके कारण पहले अपमानपूर्वक निकाल दिया गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिताके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो। तो वह भी गुत सलाह सुननेका अधिकारी नहीं है ॥ २९ ॥ या स्वरूपेनापि कार्येण सुहृदाक्षारितो भवेत्। पुनरन्येगुंगैर्युको न मन्त्रं श्रोतुमहृति ॥ ४० ॥ जो थोड़े-से भी अनुचित कार्यके कारण दिन्दत करके निर्धन कर दिया गया हो। वह सुद्धद् एव अन्यान्य गुणांते सम्पन्न होनेपर भी गुत मन्त्रणा सुननेके योग्य नहीं है॥४०॥ छतप्रकाश्च मेधावी सुधो जानपदः शुचिः। सर्वकर्मसु या शुद्धाः स मन्त्रं श्रोतमहीति॥४१॥

विसकी बुद्धि तीन और भारणाशकि प्रवल हो, जो अपने ही देशमे उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाल और विद्वान् हो तथा तथ तरहके कार्यामे परीक्षा करनेपर निर्दोग निद्ध हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी है ॥ ४१ ॥ श्वानविद्यानसम्पन्नः प्रकृतिकः प्रात्मनोः। सुद्धदात्मसमो राज्ञः स मन्त्रं स्रोतुमहीति ॥ ४२ ॥

जो ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्नः अपने और धनुआँहे पक्षते लोगोकी प्रकृतिको परखनेवाला तथा राजाका अपने आस्माहे समान अभिन्न सुद्धद् हो; वह गुप्त मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है॥ सत्यवाक् शीळसम्पन्नो गम्भीरः सत्रपो सृदुः। पित्यवामहो यः स्यात् स मन्त्रं शोतुमहीति ॥ ४३ ॥

जो सत्यवादीः शीलवान्, राम्भीरः लजागीलः कोमण स्वभाववाला तथा याप-दादोंके समयते ही राजाकी तेवा करता आया है। वह भी गुत मन्त्रणा युननेवा अधिकारी है॥ संतुष्टः सम्मतः सत्यः शीदीरो द्वेष्यपापकः। मन्त्रवित् कालविच्छूरः स मन्त्रं आतुमहित्॥ ४४॥

जो सतीपी, सरपुष्पीद्वारासम्मानितः सत्यरायणः शूरविरः पापसे भूणा करनेवालाः राजकीय मन्त्रणाको समझनेवालाः समयकी पहचान रखनेवाला तथा शौर्यसम्पन है। वह भी ग्रुप्त मन्त्रणाको सुननेकी योग्यता रखता है। । ४४॥ सर्वलोक्तिममं शक्तः सान्त्वेन कुरते वरो । तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तव्यो दण्डमाधिरसता सुष ॥ ४५॥

नरेश्वर । जो राजा चिरकालतक दण्ड धारण करनेकी इच्छा रखता हो। उसे अपनी ग्रुप्त धलाह उधी व्यक्तिको बतानी चाहिये, जो शक्तिशाली हो और सारे जात्को समझा-बुझाकर अपने वश्चमे कर सकता हो ॥ ४५ ॥ पौरजानपदा यस्मिन् विश्वासं धर्मतो गताः । योद्या नयविपश्चिष्य स मन्त्रं श्रोतुमहिति ॥ ४६ ॥

नगर और जनपदके लोग जिसपर धर्मतः विद्यास करते हो तथा जो कुगल योदा और नीतिशालका विद्यान हो। वरी गुस सलाह सुननेका अधिकारी है ॥ ४६ ॥ तस्मात् सर्वेर्गुणैरेतीकपपदााः सुपूजिताः। मन्त्रिणः प्रकृतिकाः स्युस्त्ययगरा महर्दाप्सवः॥ ४७॥

इसिल्ये जो उपर्युक्त सभी गुणोधे सम्पन्न, तनके द्वारा सम्मानित, प्रकृतिको परएलनेवाले तथा महान पदमी रन्दा रखनेवाले हो। ऐसे पुरुपोको ही मन्त्रीके पदएर नियुक्त करना वाहिये। राजाके मन्त्रियोंको संख्या कम वेकम तीन होनी चाहिये। पण ॥

स्त्रासु प्रकृतिषुच्छिद्दं छक्षयेरन् परस्य च । मन्त्रिणां मन्त्रमूळं हि राक्षे राष्ट्रं विवर्धते ॥ ४८ ॥

अपनी तथा शत्रुकी प्रकृतियोंने जो दोप या दुर्बळता हो। उनपर मन्त्रियोंको दृष्टि रखनी चाहिये;क्योंकि मन्त्रियोकी मन्त्रपा ( उनकी दी हुई नेक सळाह ) ही राजाके राष्ट्रकी जड़ है। उसीके आधारपर राज्यकी उन्नति होती है॥ ४८॥ नास्य ज्ञिन्द्र पर: पहयेज्जिन्ने पुरमन्त्रियात। गृहेत् कुर्म इवाङ्गानि रक्षेत् विवरमात्मनः॥ ४९॥

राजा ऐसा प्रयक्ष करे कि उसका छिद्र शतु न देख सके; परंतु वह शतुकी सारी दुर्वळताओंको जान छे। जैसे कछुआ अपने सब अङ्गीको समेटे रहता है। उसी तरह राजाको भी अपने ग्रुस विचारों तथा छिद्रोको छिपाये रखना चाहिये॥ मन्त्रमृद्धा हि राज्यस्य मन्त्रियाये ये मन्त्रीविणः। मन्त्रमृद्धा ति राज्यस्य मन्त्रियाये सन्त्रीविणः। मन्त्रमृद्धा ति राज्यस्य मन्त्राक्षातिरे जनाः॥ ५०॥

जो बुद्धिमान् मन्त्री हैं, वे राज्यके ग्रुप्त मन्त्रको छिपाये रखते हैं। क्योंकि मन्त्र ही राजाका फवच है और सदस्य आदि दूतरे लोग मन्त्रणाके अज्ञ है ॥ ५०॥ राज्यं प्रणिधिमूलं हि मन्त्रसारं प्रच्यक्षते। ब्तामिनं स्वज्ञवर्तन्ते बुस्यर्थमिह मन्त्रिणः॥ ५१॥

विद्वान् पुरुष कहते हैं कि राज्यका मूल है ग्रासचर और उनका सार है ग्रास सम्बन्धा । सम्बीलंग तो यहाँ अपनी जीविकाके जिये ही राजाका अनुसरण करते है ॥ ५१ ॥ संविक्तीय मदकोधी मानमीर्प्या च निर्मुताः । निर्मा पञ्चोपधार्तातैमैन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः ॥ ५२ ॥

जो सद और क्रीथको जीतकर मान और ईंच्यित रहित हो गये हैं तथा जो कायिक, वाचिक, मानविक, कर्मेंइत और सकेतजनित—इन पॉची प्रकारके छलेंको लॉचकर ऊरर उठे हुए है, ऐसे मान्त्रगैंकि साथ ही राजाको सदा ग्रुप्त मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ ५२ ॥

तेपां अयाणां विविधं विसर्शे विदुद्धय चित्तं चितिवेश्य तत्र। खनिश्चयं तं परनिश्चयं च

सिवेद्येदुत्तरमन्त्रकाले ॥ ५३ ॥ राजा पहले सदा तीनों मन्त्रियोंकी पृयक्-पृयक् सलाह जानकर उसपर मनोयोगपूर्वक विचार करें। सरपश्चात् वादमें होनेवाली मन्त्रणाके समय अपने तथा दूकरोंके निध्ययको राज- गुरुकी सेवार्ने निवेदन करे ॥ ५३ ॥ धर्मार्थकामझसुपेत्य पृच्छेद् युक्तो गुरुं ब्राह्मणसुक्तरार्थम् । निद्या कता तेन यदा सहः स्यात्

तं मन्त्रमार्ग प्रणयेद्सक्तः॥ ५४॥
राजा सावधान होकर धर्म, अर्थ और कामके ज्ञाता
ब्राह्मणगुरुके समीप जा उनका उत्तर जाननेके लिये उनकी
राव पूछे। जब वे कोई निर्णय दे दें और वह सब लोगोंकी
एक मतसे स्वीकार हो जाय, तब राजा दूसरे किसी विनारमे
न पड़कर उसी मन्त्रमार्ग (विनारपद्धति) को कार्यरूपमें
परिणत करे॥ ५४॥

पवं सदा मन्त्रयितव्यमाहु-र्ये मन्त्रतस्वार्थविनिश्चयज्ञाः। तस्मात् तमेवं प्रणयेत् सदैव

मन्त्रं प्रजासंग्रहणे समर्थम् ॥ ५५ ॥ मन्त्रवरक्के अर्थका निश्चयात्मक शान रखनेवाले विद्वान् कहते हैं कि यदा इसी तरह मन्त्रणा करे और जो विचार प्रजाको अपने अनुकूल बनानेमे अधिक प्रवल लान पढ़े; सर्वदा उसे ही काममें ले ॥ ५५ ॥

न वामनाः कुष्जकशा न खञ्जा नान्धो जडः स्त्री च नपुंसकं च । न चान तिर्यक् च पुरो न पश्चा-

न्नोर्ध्यं न चाधा प्रचरेत् कथंचित्॥ ५६॥ जहाँ ग्रुस विचार किया जाता हो। वहाँ या उसके अगल-वगलः आगे-पीछे और कपरनीचे भी किसी तरह बीनेः इन्बड़ेः हुचलेः लॅगड़ेः अन्धेः गूँगेः ली और हीनड़े—ये न आने पार्वे ॥ ५६॥

आरुहा वा वेश्म तथैव शुर्यं स्थलं प्रकाशं कुशकाशहीतम् । वागङ्गदोषान् परिहृत्यं सर्वान्

स्वस्मन्त्रयेत् कार्यमहीनकालम् ॥ ५७ ॥
महलके कपरी मंजिल्पर च्यकर अथवा सूने एव खुले
हुए समतल मैदानमं जहाँ कुश-कास—पास-पात बढ़े हुए स हो। ऐसी जगह नैठकर वाणी और रारिरके सारे दोशोंका परिखाग करके उपयुक्त समयमें भावी कार्यके सम्बन्धमें गुप्त विचार करना चाहिये ॥ ५७ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्विण राजधारीजुशासनपर्विण सम्यादिरुक्षणक्षयने ज्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ इत प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत राजधर्मोनुशासनपर्वमें समासद् आदिके लक्षणोका कथनविषयक तिरासीस्रॉ अध्याय पूरा हुआ॥८२॥

## चतुरशीतितमोऽन्यायः

इन्द्र और बृहस्पतिके संवादमें सान्त्वनापूर्ण मधुर वचन बोलनेका महत्त्व

भीषा उनाच श्रत्राप्युदाहरन्तीमभितिहासं पुरातनम् । वृहस्पतेश्च संवादं द्यानस्य च युश्चिष्टिर ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! इस विषयमे मनस्वी पुरुष इन्छ और बृहस्पवित्रे सवादरूप एक माचीन इतिहास-का उदाहरण दिया करते छै वह सुनो ॥ १॥ शक उवाच

किं खिदेकपदं ब्रह्मन् पुरुषः सम्यगाचरन् । प्रमाणं सर्वभतानां यशस्त्रैवाप्नयात्महत् ॥ २ ॥

इन्द्रने पूछा-ब्रह्मत् ! वह कौन-सी ऐसी एक वस्त है। जिसका नाम एक ही पदका है और जिसका भलीमॉित आचरण करनेवाला पुरुष समस्त प्राणियोंका प्रिय होकर महान यहा प्राप्त कर लेता है ॥ २ ॥

वहस्पतिरुवाच

सान्त्वमेकपदं शक पुरुषः सम्यगाचरन् । प्रमाणं सर्वभूतानां यदाद्वैवाष्नुयात्महत्॥ ३॥

बृहस्पतिजीने कहा-इन्द्र ! जिसका नाम एक ही पदका है। वह एकमात्र वस्तु है सान्त्वना ( मधुर वचन बोलना ) । उसका मलीमॉिंत आचरण करनेवाला पुरुष समस्त प्राणियोका प्रिय होकर महान् यश प्राप्त कर लेता है ।। ३ ।।

सर्वलोकसुखावहम्। पतदेकपदं राज आचरन् सर्वभृतेषु प्रियो भवति सर्वदा॥ ४॥

शक ! यही एक वस्तु सम्पूर्ण जगत्के लिये मुखदायक है। इसको आन्वरणमे लानेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियीं-का प्रिय होता है ॥ ४ ॥

यो हि नाभाषते किचित् सर्वदा भूकुठीमुखः। द्वेष्यो भवति भूतानां स सान्त्वमिंह नाचरन् ॥ ५॥

जो मनुष्य सदा मींहें टेढी किये रहता है। किसीसे कुछ बातचीत नहीं करता, वह शान्त भाव (मृदुभाषी होनेके गुण) को न अपनानेके कारण सब लोगोके द्वेषका पात्र हो जाता है॥ पूर्वमेवाभिभाषते । सर्वमभित्रेक्ष्य

सितपूर्वाभिभाषी च तस्य लोकः प्रसीदिति ॥ ६ ॥ जो सभीको देखकर पहले ही बात करता है और सबसे

मुसकराकर ही बोछता है, उसपर सब छोग प्रसन्न रहते है।।

दानमेव हि सर्वत्र सान्त्वेनानभिजल्पितम । न प्रीणयति भताति निर्व्यक्षनमिवाशनम् ॥ ७ ॥

जैसे विना व्यञ्जन ( साग-दाल आदि ) का भोजन मनुष्यको संतुष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार मधर वचन बोले विना दिया हुआ दान भी प्राणियोंको प्रसन्न नहीं कर पावा है।। ७।।

आदानादपि भूतानां मधुरामीरयन् गिरम्। सर्वलोकमिमं शक सान्त्वेन करते वशे॥ ८॥

शक ! मध्र वचन बोलनेवाला मनुष्य लोगीकी कोई वस्त छेकर भी अपनी मधुर वाणीदारा इस सम्पूर्ण जगतको बदामें कर लेता है ॥ ८॥

तस्मात सान्त्वं प्रयोक्तव्यं दण्डमाधित्सतोऽपि हि । फलं च जनयत्येवं न चास्योद्विजते जनः॥ ९ ॥

अतः किसीको दण्ड देनेकी इच्छा रखनेवाले राजाको भी उससे सान्त्वनापूर्ण मधुर वचन ही वोलना चाहिये । ऐसा करके वह अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है और उससे कोई मनुष्य उद्धिग्न भी नहीं होता है ॥ ९ ॥

सकृतस्य हि सान्त्वस्य ऋष्णस्य मघुरस्य च । सम्यगासेन्यमानस्य तुल्यं जातु न विद्यते ॥ १० ॥

यदि अच्छी तरहरे सान्त्वनापूर्णः मधुर एव रनेहपुक्त वचन बोला जाय और सदा सब प्रकारते उसीका तेवन किया जाय तो उसके समान बशीकरणका साधन इस जगत्में निःसंदेह दूसरा कोई नहीं है ॥ १० ॥

भीष्म उषाच

इत्युक्तः कृतवान् सर्वे यथा शकः पुरोधसा। तथा त्वमपि कौन्तेय सम्यगेतत् समाचर ॥ ११ ॥

भीष्मजी कहते हैं—कुत्तीनन्दन । अपने पुरोहित बृहस्पतिके ऐसा कहनेपर इन्द्रने सत्र कुछ उसी तरह किया। इसी प्रकार द्वम भी इस सानवनापूर्ण वचनको भर्दीमॉति आचरणमें लाओ ।। ११ ।।

इति श्रीमहाभारते शाम्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि इन्द्रबृहस्पतिसंबादे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्व के अन्तर्गंत राजधर्मानुशासनपर्वमें इन्द्र और वृहस्पतिका संबादविषमक चौरासीत्रॉ अध्याम पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

पञ्चाशीतितमोऽध्यायः

राजाकी न्यावहारिक नीति, मन्त्रिमण्डलका संघटन, दण्डका औचित्य तथा द्त, द्वारपाल, श्विरोरक्षक, मन्त्री और सेनापतिके गुण

युधिष्ठिर उवाच कथं खिदिह राजेन्द्र पालयन् पार्थिवः प्रजाः। प्रीति धर्मविशेषेण कीर्तिमाप्नोति शाश्वतीम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-राजेन्द्र ! इस जगत्में राजा किस प्रकार धर्मविशेषके द्वारा प्रजाका पालन करें जिलसे वह छोगोंका प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके १॥ १॥

भीधा उवाच

प्रजापालनतत्परः । शुद्धेन प्राप्य धर्म च कीर्ति च लोकानाप्रोत्युभी गुचिः॥२॥ भीष्मजीने कहा-राजन् । जो राजा बाहर-मीतरहे पविन

रहकर शुद्ध व्यवहारसे प्रजापालनमें तत्तर रहता है। वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करके इहलोक और परलोक दोनों ने सधार छेता है।। २।।

युधिष्ठिर उवाच

कैश्च व्यवहरेन्नुपः। कीलडौदर्यवहारैस्त एतत्पृष्टो महाप्राश यथावद वक्तमईसि ॥ ३ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-महामते ! राजाको किस-किस प्रकारके लोगोंसे किस-किस प्रकारका बर्ताव काममें छाना चाहिये ! मेरे इस प्रश्नका आप यथावत्रूपसे समाधान करें॥ ये चैव पूर्व कथिता गुणास्ते पुरुषं प्रति। नैकस्मिन पुरुषे होते विद्यन्त इति मे मतिः॥ ४॥

मेरी तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपने पुरुषके लिये जिन गुणोंका वर्णन किया है। वे सव किसी एक पुरुषमें नहीं मिल सकते ॥ ४ ॥

भीष्म उवाच

एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा घदसि बुद्धिमन्। दुर्छभः पुरुषः कश्चिदेभिर्युक्तो गुणैः शुभैः ॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा-महापात । परम बुद्धिमान् युधिष्ठिर । तम जैसा कहते हो। यह ठीक ऐसा ही है । वस्तृतः इन सभी शुभ गुणोंसे सम्पन्न किसी एक पुरुषका मिळना कठिन है ॥ ५ ॥

किंतु संक्षेपतः शीछं प्रयत्नेनेह दुर्छभम्। घक्ष्यामि त ययामात्यान यादशांश्च करिष्यसि । ६ ।

इसलिये तम जिस माबसे जैसे मन्त्रियोंको संगठित करोगे वर्यात करना चाहते हो। उनका दर्लम शील-खमाब जैसा होना,चाहिये-इस बातको मै प्रयत्नपूर्वक संकेपसे बताऊँगा।।६।। चतुरो ब्राह्मणान् वैद्यान् प्रगल्भान् स्नातकाञ्ज्ञचीन् । अत्रियांश्च तथा चाष्ट्री विटनः शस्त्रपाणिनः ॥ ७ ॥ वैश्यान विचेन सम्पन्नानेकविशतिसंख्यया। वींश्च शुद्रान् विनीतांश्च श्रचीन् कर्मणि पूर्वके॥ ८॥ अद्याभिश्च गुणैर्युक्तं सूतं पौराणिकं तथा । पञ्चाराद्वर्पवयसं प्रगल्भमनस्यकम श्रुतिसमृतिसमायकं विनीतं समद्रशिनम् । कार्ये विवदमानानां शक्तमर्येष्वछोळुपम् ॥१०॥ वर्जितं चैव व्यसनैः सुघोरैः सप्तमिर्भशम । अप्रानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्रं राजोपधारयेत् ॥ ११ ॥

राजाको चाहिये कि जो वेदविद्याके विद्वान् निर्मीक बाहर-मीतरसे शुद्ध एवं स्नातक हों। ऐसे चार ब्राह्मण शरीरचे वलवान् तथा गस्त्रधारी आठ क्षत्रियः, धन-धान्यसे सम्पन्न इक्कीस वैश्यः पवित्र आचार-विचारवाछे तीन विनयशील भूड़ तथा औठ गुणेंसि युक्त एव पुराणविद्याको जाननेवाला एक सत जातिका मनुष्य—इन सब लोगोंका बनावे i उस स्तकी मन्त्रिमण्डल एक हो और वह वर्षकी वचास ख्यामग स्मृतियोंके रहितः श्रतियों और दोषदृष्टिसे सम्पन्नः विनयशीलः समदर्शाः वादी-प्रतिवादीके मामलीका निपटारा करनेमे समर्थः, छोभरहित और अत्यन्त भयंकर र्थात प्रकारके दुर्व्यसनींसे बहुत दूर रहनेवाला हो । ऐसे आठ मन्त्रियोंके बीचमें राजा ग्रप्त मन्त्रणा करे ॥ ७-११ ॥

ततः सम्प्रेपयेद राष्ट्रे राष्ट्रियाय च दर्शयेत् । अनेन व्यवहारेण द्रप्रव्यास्ते प्रजाः सदा ॥ १२ ॥

इन सबकी रायसे जो बात निश्चित हो। उसको देशमें प्रचारित करे और राष्ट्रके प्रत्येक नागरिकको इसका ज्ञान करा दे। अधिष्ठिर ! इस प्रकारके व्यवहारसे तुम्हें सदा प्रजावर्गकी देख-रेख करनी चाहिये ॥ १२ ॥

न चापि गृढं द्रब्यं ते प्राह्यं कार्योपघातकम्। कार्ये खलु विपन्ने त्वां सोऽधर्मस्तांश्च पीडयेत् ॥ १३ ॥

राजन् | तुमको किसीका कोई ग्राप्त घन ग्रहण नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह तुम्हारे कर्तव्य-न्यायधर्मका नाश करनेवाळा होगा । यदि कहीं वास्तवमे तुम्हारे न्यायवर्मका नाग हुआ तो वह अधर्म तुम्हे और तुम्हारे मन्त्रियोंको बढ़े कप्रमे डाल देगा || १३ ||

विद्ववेच्चैव राष्ट्रं ते इयेनात् पक्षिगणा इव । परिस्रवेच सततं नौविंशीर्णेव सागरे ॥ १४॥

फिर तो तुम्हें अन्यायी मानकर राष्ट्रकी खारी प्रजा तुमसे उसी प्रकार दूर भागेगी, जैसे वाज पक्षीके डरसे दूसरे पक्षी मागते हैं तथा जैसे टूटी हुई नाव समुद्रमे कहाँकी कहाँ वह जाती है। उसी प्रकार प्रजा घीरे-घीरे तम्हारा राज्य छोडकर अन्यत्र चली जायगी ॥ १४ ॥

प्रज्ञाः पालयतोऽसम्यमधर्मेणेहः भूपतेः । हार्दे भयं सम्भवति स्वर्गश्चास्य विरुद्धयते ॥ १५ ॥

जो राजा अन्याय एवं अधर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है। उसके हृदयमें भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी विगड़ जाता है ।। १५ ॥

अययोऽधर्मतः पाति राजामात्योऽध चाऽऽत्मजः। धर्मासने संनियुक्तो धर्ममूले नर्षभ कार्येष्वधिकृताः सम्यगकुर्वन्तो नृपानुगाः ।

आत्मानं पुरतः कृत्वा यान्त्यधः सहपार्थिवाः ॥ १७ ॥ नरश्रेष्ठ ! धर्म ही जिसकी जड है। उस धर्मासन अथवा

न्यायासनपर बैठकर जो राजाः मन्त्री अथवा राजकुमार धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा नहीं करता तथा राजाका अनुसरण

२. शिकार, जुआ, परस्तीप्रसंग और मदिरापान-ये चार कामजनित दोष जौर मारना, गाकी वकना तथा दूसरेकी चीज खरान कर देना- ये तीन कोधजनित दोष मिलकर सात दर्ज्यसन माने गये है।

१ - सेना करनेको सदा तैयार रहनान्कही हुई बातको ध्यानसे सुनना वसे ठीक-ठोक समझना, याद रखना, किस कार्यका कैसा परिणाम होगा-इसपर तर्क करना, यदि अमुक प्रकारसे कार्य सिख न हुआ तो क्या करना चाहिये ?—इस तरह वितर्क करना, शिल्प और व्यवहारकी जानकारी रखना और तत्त्वका बीध होना—ये आठ गुण पौराणिक सूनमें होने चाहिये।

करनेवाले राज्यके दूसरे अधिकारी भी यदि अपनेको सामने रखकर प्रजाके साथ उचित वर्तांच नहीं करते हैं तो वे राजाके साथ ही स्वयं भी नरकमे गिर जाते हैं ॥ १६–१७॥ वाकारकारामां वाकिरिय करणां प्रजानकारामां वाकिरिय करणां

वळात्कृतानां बळिभिः कृपणं बहु जल्पताम् । नाथो वै भूमिपो नित्यमनाथानां नृणां भवेत् ॥ १८ ॥

बळवानोके बळात्कार (अत्यानार ) से पीड़ित हो अत्यन्त दीनभावते पुकार मनाते हुए अनाय मनुष्योको आश्रय देनेबाळा उनका संरक्षक या खामी राजा ही होता है ॥१८॥ ततः साक्षिवळं साधु द्वैधवादकतं भवेत् । असाक्षिकमनार्थं वा परीक्ष्यं तद विशेषतः ॥ १९॥

जब कोई अभियोग उपस्थित हो और उसमे उमय पश्रद्वारा दो प्रकारकी बाते कही जाँगे, तब उसमें यथापैताका निर्णय करनेके लिये साक्षीका बळ श्रेष्ठ माना गया है ( अर्थात् मौकेका गवाह बुळाकर उससे सखी बात जाननेका प्रयक्ष करना चाहिये )। यदि कोई गवाह न हो तथा उस मामलेकी पैरची करनेवाला कोई मालिक-मुख्तार न दिखायी दे तो राजाको स्वयं ही विशेष प्रयक्ष करके उसकी छानबीन करनी चाहिये ॥ १९॥

अपराधानुरूपं च दण्डं पापेषु धारयेत् । वियोजयेद् धनैर्म्मुद्धानधनानथ चन्धनैः॥२०॥

तत्यश्चात् अपराधियोंको अपराधके अनुरूप दण्ड देना चाहिये । अपराधी धनी हो तो उसको उसकी सम्पत्तिसे बश्चित कर दे और निर्धन हो तो उसे बन्दी बनाकर कारागारमे डाल दे ॥ २०॥

वित्तयेचापि दुर्वृत्तान् प्रहारैरपि पार्थिवः । सान्त्वेनोपप्रदानेन शिष्टांश्च परिपालयेत् ॥ २१ ॥

जो अत्यन्त दुराचारी हो। उन्हें मार-पीटकर भीराजा राह-पर छानेका प्रयक्त करें तथा जो श्रेष्ठ पुरुष हों। उन्हें मीठी बाणींसे सान्यमा देते हुए सुख-सुविधाकी वस्सुएँ अर्पित करके उनका पालन करें ॥ २१ ॥

राक्षो वधं चिकीषेंद् यस्तस्य चित्रो वधो भवेत्। आदीपकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरिकस्य च ॥ २२ ॥

जो राजाका वध करनेकी इच्छा करे, जो गाँव या घरमें आग छगाये, चोरी करे अथवा व्यभिचारद्वारा वर्ण-संकरता फैळानेका प्रयत्न करे, ऐसे अपराधीका वध अनेक प्रकारके करना चाहिये ॥ २२॥

सम्यक् प्रणयतो दण्डं भूमिपस्य विशाम्पते । युक्तस्य वानास्त्यधर्मो धर्म एव हि शाश्वतः ॥ २३ ॥

प्रजानाय ! जो मलीमॉित विचार करके अवराधीको उचित दण्ड देता है और अपने कर्स्त्रयालनके लिये वदा उद्यत रहता है। उस राजाको वध और वन्धनक पाप नहीं लगता, अपितु उसे सनातन धर्मकी ही प्राप्ति होती है।।२३॥ कामकारेण दण्डं तु यः कुर्याद्विचक्षणः। सु इहाकीर्तिसंयुक्तो मृतो नरकमृञ्छति॥ २४॥

बो अञ्चानी नरेग बिना विचारे स्वेच्छापूर्वक दण्ड देता है, वह इस छोकमे तो अपयञ्जका भागी होता है और मरनेपर नरकमें पडता है ॥ २४ ॥

न परस्य प्रवादेन परेपां दण्डमपेयत् । आगमानुगमं कृतवा वक्षीयानमोक्षयीत वा॥२५॥

राजा दूसरेके अपराध्यप दूसरीको दण्ड न दे विद्र झाझके अनुसार विचार करके अपराध सिंद होता हो तो अपराधीको केंद्र करे और सिंद न होता हो तो उठे मुक्त कर दे ॥ २५॥

न तु हम्यान्तृपो जातु दूतं कस्याश्चिदापदि । दूतस्य हन्तां निरयमाविशेत् सचिवैः सह ॥ २६॥

राजा कभी किसी आपत्तिमे भी किसीके दूतकी हत्व न करे। दूतका वय करनेवाला नरेश अपने मन्त्रियोंसदित नरकमे गिरता है॥ २६॥

यथोक्तवादिनं दूतं क्षत्रधर्मरतो तृपः । यो हन्यात् पितरस्तस्य भूणहत्यामवापुषुः॥ २७॥

क्षत्रियधर्ममे तत्त्वर रहनेवाला जो राजा अरने सामीने कथनानुसार यथार्थ बातें कहनेवाले दूवको मार हाल्ता है, उसके पितरोंको अूणहत्यांके फलका मीग करना पहता है। २७॥

कुळीनः शीळसम्पन्नो वाग्मी दशः प्रियंवदः। यथोक्तवादी स्मृतिमान दूतः स्यात्सप्तमिर्गुणैः॥२८॥

राजाके दूतको कुलीन, शोलजान, धाचाल, बहुर।
प्रिय बचन बोलनेवाला, सदेशको ध्यों-कान्यों वह
देनेवाला तथा समरणशक्ति समन्न-हर प्रकार सात
गुणोरे युक्त होना चाहिये॥ २८॥

पतैरेच गुणेर्युक्तः प्रतिहारोऽस्य रक्षिता । विगरोरक्षस्य भवति गुणेरेतैः समन्वितः ॥२९॥ राजाके हारकी रखा करनेवाले प्रतीहारी (हारपाल)

प्रभाव धारमा रहा जायता निर्माण से मी ये ही गुण होने चाहिये । उत्तका निरोधक (अपवा अक्रासक) मी इन्हें गुणोते सम्प्रक हो ॥ २९ ॥ अक्रासक) मी इन्हें गुणोते सम्प्रक हो ॥ २९ ॥ धर्मशास्त्राध्येतस्वका सांधिवित्रस्विको भवेत् । मतिमान खृतिमान होमान रहस्यविनिगृहिता ॥ ३० ॥ कुस्रीवा सद्वस्यप्रका शुक्लोऽभात्यः प्रशस्यते । कुस्रीवा सद्वस्यप्रका शुक्लोऽभात्यः प्रशस्यते । धरीये गुणेर्गुक्तस्त्रया सेनापतिभेवेत् ॥ ३१ ॥

स्रीन्य विग्रहके अवसरको जाननेवालाः धर्मशावरा तत्रवः, स्रुद्धिमानः धीरः लज्जावानः, रहस्यको गुरु रसनेवानः कुलीनः साहसी तथा शुरु स्ट्रयवाला मन्त्री ही उत्तम मन्त्र जाताहै। सेनायति मी इन्हीं गुणोसे युक्त होना चाहिये॥३०-३।॥ स्यूह्यन्त्रायुधानां च तत्त्वातो विक्रमान्त्रितः। स्यूह्यन्त्रायुधानां च तत्त्वातो विक्रमान्त्रितः। वर्षशीतोष्णवातानां सहित्युः एररन्द्रमित् ॥ ३१॥

इनके सिवा वह ब्यूर्रचना (मोर्चावदी) पर्नीर प्रयोग तथा जाना प्रकारके अन्यान्य अल शब्दीरी वलते । कलाका तस्वन—विशेष जानकार हो। परारची हो। रहीं गर्मी, ऑधी और वर्षाके कष्टको धैर्यपूर्वक सहनेवाल तथा शत्रुऑके लिहको समझनेवाल हो ॥ २२ ॥ विश्वासयेत् प्रांख्येव विश्वसेच न कस्यचित्। पुत्रेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासे न प्रशासरते॥ ३३॥

राजा दूसरोंके मनमे अपने ऊपर विश्वास पैदा करें; परंतु स्वय किसीका भी विश्वास न करें । राजेन्द्र ! अपने पुत्रोपर मी प्राम्पा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया है ॥३३॥ पत्रच्छास्त्रार्थतत्त्वं तु मयाऽऽस्थातं तवानघ । अविश्वासो नरेन्द्राणां गुद्धं परममुख्यते ॥ ३४॥ निष्पाय अधिहर । यह नीतिगासका तत्त्व है, जिसे

निष्पाय सुधिष्ठिर ! यह नीतिशास्त्रका तत्त्व हैं, जिस मैंने तुम्हें बताया है । किसीपर भी पूरा विश्वास न करना नरेग्नोंका परम गोपनीय गुण बताया जाता है ॥ ३४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वेणि अमात्यविभागे पञ्जाशौतिसमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ इस प्रभार श्रोमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमं सन्त्रीविभागविषयक पत्रासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५ ॥

## षडशीतितमोऽध्यायः

राजाके निवासयोग्य नगर एवं दुर्गका वर्णन, उसके लिये प्रजापालनसम्बन्धी व्यवहार तथा तपस्तीजनोंक समादरका निर्देश

युधिष्ठिर उवाच

कर्यविधं पुरं राजा स्वयमावस्तुमईति । इतं वा कार्ययत्वा वा तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह । राजाको स्वय कैसे नगरने निवास करना चाहिये १ वह पहलेसे बनी डुई राजधानीमे रहे या नये नगरका निर्माण कराकर उसमें निवास करें। यह मुझे बताइये १ ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

षस्तन्यं यत्र कौन्तेय सपुत्रशातिवन्शुना। न्याय्यं तत्र परिमण्डं वृत्ति गुप्ति च भारत॥ २॥

भीष्मजीने कहा-भारत ! कुन्तीनन्दन ! पुन्न, कुटुम्तीनन तथा वन्युवर्गके साथ राजा जिस नगरमें निवास करे, उसमें जीवन-निर्वाह तथा रक्षाकी व्यवस्थाके सम्तन्धमें द्वाग्हारा प्रश्न करना न्यायसङ्गत है ॥ २ ॥ तस्मात् ते वर्तियण्यामि दुर्गकर्म विशेषतः । श्रुत्वा तथा विधातव्यमञ्जूष्टेयं च यत्ततः ॥ १ ॥

इसिंख्ये में तुम्हारे समल दुर्गिनमाणकी क्रियाका विदेगरूपने वर्णन करूँगा। तुम इस विषयको छुनकर वैदा दी करना और प्रयवपूर्वक दुर्गका निर्माण कराना॥ ३॥ पद्मियं दुर्गमास्थाय पुराण्यथ निवेशयेत्। सर्वसम्पत्मधानं यद् वाहुल्यं चापि सम्मवेत्॥ ४॥

जहाँ सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रज्ञुरमात्रामे मरी हुई हो तथा जो स्थान बहुत विस्तृत हो, बहाँ छः प्रकारके दुर्गोका आश्रय ठेकर राजाको नये नगर नशने चाहिये॥ ४॥ धन्त्रहुर्गो महीदुर्गो गिरिदुर्गे तथैव च । मतुष्यदुर्गे अञ्दुर्गो चनदुर्गो च तानि षद् ॥ ५॥ उन छहाँ दुर्गोके नाम इस प्रकार हैं— चन्द्रेर्गं, मही दुर्गं, भि रेदुर्गं, मर्नेष्यदुर्गं, जलेंदुर्गं तथा वर्नंदुर्गं ॥ ५ ॥ यत्युरं दुर्गासम्पन्नं धान्यायुध्धसमन्वितम् । दृद्धानारपरिखं इस्त्यश्यरथसंकुलम् ॥ ६ ॥ विद्वांसः शिल्पनो यत्र निचयाश्य सुसंचिताः । धार्मिकश्य जनो यत्र दाश्यमुचममाखितः ॥ ७ ॥ ऊर्जीखनरनागाश्यं चत्वरापणशोभितम् । प्रसिद्धव्यवहारं च प्रशान्तमकुतोभयम् ॥ ८ ॥ सुप्रमं सानुनादं च सुप्रशस्तिचेशनम् । १ ॥ शूप्रव्यजनसम्पन्नं ब्रह्माथानुनादितम् ॥ ९ ॥ समाजोत्सवसम्पन्नं सदा पूजितदेवतम् । द्यापात्यवलो पजा तत्युरं स्वयमाविशेत् ॥ १० ॥

जिल नगरमे इनमेंने कोई-न-कोई दुर्ग हो, जहाँ अज और अक्ष-शब्जोंकी अधिकता हो, जिनके चारों ओर मजबूत चहारदीवारी और गहरी एव चौडी खाई बमी हो, जहाँ हायी, घोड़े और रथोंकी बहुतायत हो, जहाँ विद्वान और कारीगर बने हीं, जिल नगरमें आवश्यक वस्तुओंके सम्रहसे भरे हुए कई मंडार हों, जहाँ धार्मिक तथा कार्यकुशक मनुष्योंका निवास हो, जो बलवान् मनुष्य, हायी और घोड़ोंने सम्मन्न हो, चौराहे तथा बाजार जिसकी धोमा बहा रहे हों, जहाँका न्याय-विचार एवं न्यायालय सुप्रसिद्ध हो,

१. धन्वदुर्गका दूसरा नाम मरुदुर्ग भी है। जिसके चारों और बाखका वेरा हो, उस फिलेको धन्वदुर्गकहते हैं।

२. समतल जमीनके अंदर बना हुआ किला या तहसाला महीदुर्ग कहलाता है।

१. पर्वतशिखरपर बना हुआ वह किला जो चारों स्रोरसे उत्तुंग पर्वतमालाजोद्वारा विरा हुआ हो, गिरिदुर्ग कहलाता है।

४. फीजी किलेका ही नाम मनुष्यदुर्ग है।

जिसके चारों ओर जलका घेरा हो, वह जल-दुर्ग कहळाता है।

६. को स्थान कटवाँसी आदिके धने जगलोंसे घिरा हुआ हो, उसे वनदुर्ग कहा गया है।

जो सब प्रकारसे शान्तिपूर्ण हो, जहाँ कहाँसे कोई मय या उपद्रस न हो, जिसमें रोशनीका अच्छा प्रवन्स हो, स्वीत और वाधोंकी ध्वान होती रहती हो, जहाँका प्रत्येक घर सुन्दर और सुप्रशस्त हो, जिसमें बड़े-बड़े श्रूरवीर और धनाव्य लोग निवास करते हों, वेदमन्त्रोकी ध्वान गूँजती रहती हो तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उरसव और देवपूजनका क्रम चलता रहता हो, ऐसे नमरके मीतर अपने वशमे रहनेवाले मन्त्रियों तथा सेनाके साथ राजाको स्वयं निवास करना चाहिये॥ ६-१०॥ तत्र कोरा वलं मित्र जनपदे चेव सर्वदीषान निवर्तयेत्॥ १९॥

राजाको चाहिये कि वह उस नगरमे कोषः छेनाः मित्रोको संख्या तथा व्यवहारको बढावे । नगर तथा बाहरके ग्रामोमें सभी प्रकारके दोगेंको दूर करे॥ ११॥ भाण्डागारायुधागारं प्रयत्नेनाभिवर्धयेत् । निचयान् षर्धयेत् सर्वोस्तथायन्त्रायुधाळयान्॥ १२॥

अन्नमण्डार तथा अस्त-श्रस्तोंके तंग्रहालयको प्रयवपूर्वक बदावे तथ प्रकारकी वर्ष्युओंके तंग्रहालयोंकी भी दृद्धि करें। यन्त्रों तथा अस्त-श्रस्तोंके कारखानोकी उन्नति करे।। १२॥ काष्ट्रलोहतुषाङ्गारद्वाचन्ध्रङ्कास्थिवैणवान् । मज्जा स्नेहचसा शीद्रमीषध्रश्राममेव च॥१३॥ द्वाणं सर्जरसं धान्यमायुधानि श्ररांस्तथा। चर्म स्नायुं तथा वेत्रं मुजबब्दजबन्धनान्॥१४॥

काठा लोहा, धानकी भूसी, कोयला, बॉस, लकडी, सींग, हड्डी, मजा, तेल, घी, चरबी, शहर, औषधसमूह, सन, राल, धान्य, अखन्शक, बाण, चमहा, तॉत, बेत तथा मूंज और बरवजकी रस्त्री आदि सामग्रियोंका संमह रक्ते ॥ १३–१४॥

आरायास्त्रोदपानास्त्र प्रभृतसिळ्ळाकराः । निरोद्धन्याः सदा राज्ञा स्त्रीरिणस्त्र महीहहाः ॥ १५ ॥

जलाशय (तालाव, पोखरे आदि), उदपान (कुँप बावड़ी आदि), प्रचुर जल्याशिसे मरे हुए बड़े-बड़े तालाव तथा दूषवाले इक्ष-इन सबकी राजाको सदा रखा करनी चाडिये ॥ १५ ॥

चाह्य ॥ १२ ॥ सत्कृताश्च प्रयत्नेन आचार्यत्विक्पुरोहिताः । महेष्वासाः स्थपतयः सांवत्सर्पचिकित्सकाः ॥ १६ ॥

आचार्यः ऋत्विजः पुरोहित और महान् धनुर्धरीका तथा धर बनानेवालोकाः वर्षकल बतानेवाले ज्यौतिषियीका और वैद्योका यलपूर्वक सत्कार करे ॥ १६॥

प्राक्षा मेधाविनो दान्ता दक्षाः रारा बहुश्रुताः। कुळीनाः सत्त्वसम्पन्ना युक्ताः सर्वेषु कर्मसु ॥ १७॥

विद्वानः, बुद्धिमानः, जितेन्द्रियः, कार्यकुरालः, शर्रः बहुतः, कुलीन तथा साहस और चैयंते सम्पन्न पुरुषोंको यथा-योग्य समस्त कमोमें लगाये ॥ १७ ॥ पूजयेद् धार्मिकान् राजानिगृङ्गीयादधार्मिकान् । नियुञ्ज्याच्च प्रयत्नेन सर्ववर्णान् सकर्मस् ॥ १८॥

राजाको चाहिये कि धार्मिक पुरुषोका सरकार करे और पापियोंको दण्ड दे । वह सभी वर्णोको प्रयत्नर्वक अपने अपने कर्मोर्मे ख्यावे ॥ १८ ॥

वाह्यमाभ्यन्तरं चैत्र पौरजानपदं तथा। चारः सुविदितं कृत्वा ततः कर्म प्रयोजयेत ॥ १९ ॥

गुप्तचरींद्वारा नगर तथा छोटे ग्रामींके बाहरीऔरभीतरी समाचारींको अच्छी तरह जानकर फिर उसके अनुसार कार्य करे ॥ १९ ॥

चरान्मन्त्रं च कोशं च दण्डं चैव विशेषतः। अनुतिष्ठेत् खयं राजा सर्वं द्यत्र प्रतिष्ठितम् ॥ २०॥

गुप्तचरोंसे मिलने गुप्त सलाह करने खनानेकी जॉच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियोंको दण्ड देनेना कार्य राजा स्वय करें; क्योंकि इन्हींपर सारा राज्य प्रतिष्ठित है।। २०।)

उदासीनारिमित्राणां सर्वमेव चिकीपिंतम्। पुरे जनपदे चैव हातव्यं चारचक्षुषा॥२१॥

राजाको गुप्तचररूपी नेत्रींके द्वारा देखकर सदा एउ बातको जानकारी रखनी चाहिये कि मेरे शत्रुः मित्र तथा तटस्थ व्यक्ति नगर और छोटे ब्रामोंमे कत्र क्या करना चाहते हुँ १॥ २१॥

ततस्तेषां विधातन्यं सर्वमेवाप्रमादतः। भक्तान् पूजयता नित्यं द्विपतस्य निगृहता॥ २२॥ उनकी चेष्टाएँ जान छेनेके पक्षात् उनके प्रतीकारके

जनका चटार जागे लिये धारा कार्य बड़ी धावधानीके साथ करना चाहिये। राजाको उचित है कि वह अपने मक्तींका खहा आदर करे और द्वेष रखनेवालींको कैंद कर छे॥ २२॥

यष्टव्यं क्रतुभिनित्यं दातव्यं चाप्यपीडया। प्रजानां रक्षणं कार्यं न कार्यं धर्मवाधकम् ॥ २३॥

उसे प्रतिदिन नाना प्रकारके यह करना तथा दूछरीं के कह न पहुँचांचे हुए दान देना चाहिये ! वह प्रजाननीती रहा कर और कोई भी कार्य ऐसा न करे, जिससे धर्मी याभा आती हो ॥ २३ ॥

कृपणानाथवृद्धानां विधवानां च योपिताम्। योगक्षेमं च चृत्तिं च नित्यमेव प्रकल्पयेत्॥ २४॥ दीनः अनायः बृद्ध तथा विधवा क्रियोके योगक्षेम एव

जीविकाका सदा ही प्रयन्य करे ॥ २४ ॥ आश्रमेषु यथाकालं चेलभाजनभोजनम् । सद्देवोपहरेद् राजा सत्कृत्याभ्यर्च्य मान्य च ॥ २५ ॥ सद्देवोपहरेद् राजा सत्कृत्याभ्यर्च्य मान्य च ॥ २५ ॥

राजा आश्रमोंमें यथासमय बस्न, वर्तन और मोग्न आदि समग्री सदा ही मेजा करे तथा सबके सकार पूज एवं समग्राजपूर्वक वे बस्तुएँ अर्थित करे ॥ २५॥ आत्मानं सर्वकार्याणि तापसे राष्ट्रमेव च। निवेदयेत प्रयत्नेन तिष्टेत प्रहस्य सर्वदा॥ २६॥

अपने राज्यमे जो तपस्ती हों। उन्हें अपने शरीरसम्बन्धीः सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी तथा राष्ट्रसम्बन्धी समाचार प्रयत्नपूर्वक बताया करे और उनके सामने सदा विनीतमावसे रहे ॥२६॥ सर्वार्थत्यागिनं राजा कुछे जातं चहुश्रुतम्। पूजयेत् तादशं दृष्टा शयनासनभोजनैः॥ २७॥

जिसने सम्पूर्ण स्वायोंका परित्याग कर दिया है। ऐसे कुळीन एवं बहुभूत विद्वान् तपस्वीको देखकर राजा शस्याः आसन और मोजन देकर उसका सम्मान करे ॥ २७ ॥ तस्मिन् कुवींत विश्वासं राजा कस्याञ्चिदापदि । तापसेप हि विश्वासमपि कुर्वन्ति दस्यवः॥ २८॥

कैसी भी आपत्तिका समय क्यों न हो १ राजाको तो तपस्वीपर विश्वास करना ही चाहिये; क्योंकि चोर और डाक् भी तपस्वी महात्माओपर विश्वास करते हैं ॥ २८ ॥ तसिन् निधीनादधीत प्रद्यां पर्योददीत च। म चाप्यभीक्ष्णं सेवेत भुशं चा प्रतिपुजयेत् ॥ २९ ॥

राजा उस तपखीके निकट अपने धनकी निधियोंको रखे और उससे सलाह भी लिया करे। परत वार-वार उसके पास जाना-आना और उसका सङ्ग न करे तथा उसका अधिक सम्मान भी न करे ( अर्थात् गुप्तरूपते ही उसकी सेवा और

सम्मान करे । लोगोंपर इस बातको प्रकट न होने दे )॥२९॥ अन्यः कार्यः स्वराष्ट्रेषु परराष्ट्रेषु चापरः।

अटबीप परः कार्यः सामन्तनगरेष्विषे ॥ ३०॥ राज्यअपने राज्यमें। दसरोंके राज्योंमें, जंगलोंमे तथा अपने

अधीन राजाओंके नगरोंमे भी एक एक भिन्न-भिन्न तपस्त्रीको अपना सुद्धद् चनाये स्वले ॥ ३०॥

तेषु सत्कारमानाम्यां संविभागांश्च कारयेत्। परराष्ट्राटवीस्थेप्र यथा खविपये तथा ॥ ३१ ॥

जन सबको सत्कार और सम्मानके साथ आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करे। जैसे अपने राज्यके तपस्वीका आदर करे, वैसे ही दूसरे राज्यों तथा जगलोंमें रहनेवाले तापसींका भी सम्मान करना चाहिये ॥ ३१ ॥

ते कस्याञ्चिदवस्थायां शरणं शरणार्थिने। राहे दुर्बायधानामं तापसाः संशितव्रताः॥ ३२॥

दे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तपस्वी शरणार्थी राजाको किसी भी अवस्थामें इच्छानसार शरण दे सकते हैं ॥ एव ते छक्षणोहेशः संक्षेपेण प्रकीतिंतः। यादशे नगरे राजा स्वयमावस्त्रमहीते ॥ ३३ ॥

युधिष्ठर । तुम्हारे प्रध्नके अनुसार राजाको स्वय जैसे नगरमें निवास करना चाहिये। उसका लक्षण मैने यहाँ मंक्षेपसे वताया है ॥ ३३ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि दुर्गपरीक्षायां पढशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुगासनपर्वमे दुर्भगरीक्षाविषयक छिवासीचें। अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

## सप्ताशीतितमोऽध्यायः राष्ट्रकी रक्षा तथा बृद्धिके उपाय

युषिष्ठिर उवाच राष्ट्रगुति च मे राजन् राष्ट्रस्यैव तु संब्रह्म्। सम्यग्जिहासमानाय प्रवृहि भरतर्पभ ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ नरेश्वर । अय में यह अच्छी तरह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा तथा उसकी वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। अतः आप इसी निषयका वर्णन करें ॥ १॥

मीष्म उवाच राष्ट्रगुप्ति च ते सम्यग् राष्ट्रस्यैव तु संप्रहम् । हन्त सर्वे प्रवक्ष्यामि तत्त्वमेकमनाः शृण् ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । अव मैं बढ़े हर्पके साय वुम्हें राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिका सारा रहस्य वटा रहा हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ **प्रामस्याधिपतिः कार्यो दशप्राम्यास्तथा परः** । द्विगुणायाः शतस्यैवं सहस्रस्य च कारयेत् ॥ ३ ॥

गाँवके स्वामीका यह कर्त्तव्य है कि वह गाँववालोंके

मामलेंका तथा गॉवर्मे जो-जो अपराध होते हीं, उन संग्रका वहीं रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण दस गॉवके व्यधिपतिके पास भेजे । इसी तरह दस गोंबीवाला त्रीस गोंव-वाळेके पास और बीस गाँगोंवाला अपने अधीनस्थ जनपदके छोगोंका सारा बृत्तान्त सौ गॉनवाले अधिकारीको स्वित करे। (फिर सौ गॉर्बोका अधिकारी हजार गॉर्वोके अधिपतिको अपने अधिकृत क्षेत्रोकी सूचना मेजे । इसके बाद हजार

एक गॉनका। दस गॉबींका, बीस गॉबींका, सी गॉबीका तथा हजार गॉर्वोका अलग-अलग एक-एक अधिपति वनाना

चाहिये ॥ ३ ॥ यामीयान् त्रामदोपांश्च त्रामिकः प्रतिभावयेत् । तान ब्रयाद दशपायासी स त विशतिपाय वै ॥ ४ ॥ सोऽपि विदात्यधिपतिर्वृत्तं जानपदे जने ।

प्रामाणां शतपाछाय सर्वमेच निचेद्येत् ॥ ५ ॥

Ho Ho 5--- 65 8--

गॉनोंका अधिगति स्वयं राजाके पास जाकर अपने यहाँ व्याये हुए सभी विवरणोंको उत्तके सागने प्रस्तुत करे )॥ ४-५॥ यानि घास्याणि भोज्यानि घासिकस्तान्युपाश्चियात् । दशपस्तेन भर्तव्यस्तेनापि द्विगुणाध्वियः॥ ६॥

गॉवॉमें जो आय अथवा उपन हो; वह सव गॉवका अधिपति अपने ही पास रखें ( तथा उत्सेंवे नियत अंदाका वेतनके रूपमे उपमोग करे ) । उत्तीमेंचे नियत वेतन देकर उसे दस गॉवॉके अधिपतिका भी भरण पोषण करना चाहिये; हसी तरह दस गॉवके अधिपतिको भी बीस गॉवॉके पालकका भरण-पोषण करना उचित है ॥ ६ ॥

षामं प्रामशताध्यक्षो भोकुमहीत सरहतः। महान्तं भरतश्रेष्ठ सुरुरुतं जनसङ्ख्यम् ॥ ७ ॥ तत्र द्यानेकपायसं राष्ट्रो भवति भारतः।

जो सत्कारमार व्यक्ति सौ गॉजीका अध्यक्ष हो, वह एक गॉवकी आमदनीको उपभोगों ला सकता है। भरतश्रेष्ठ । वह गॉव बहुत बढ़ी बस्तीवाला, मनुष्येति मरप्र और धन-धान्य-ते सम्पन हो। भरतनन्दन । उसका प्रवन्य राजाके अधीनस्य अनेक अधिपतियों के अधिकारमें रहना चाहिये॥ ७ है॥ शाखानगरमहस्तु सहस्रपतिरुक्तमः॥ ८॥ धान्यहैरण्यभोगेन भोक राष्ट्रियसङ्गतः।

सहस्व गांवका भेष्ठ अधियति एक शास्त्रातगर (कस्ते) की भाग पानेका अधिकारी है। उठ करवेंगे जो अन्न और सुवर्णकी आग हो। उठके द्वारा वह इच्छानुसर उपानेग कर सकता है। उठे राष्ट्रवाधियोंके साथ मिळकर रहना चाहिये॥ ८३॥ तियां संमानकृत्यं स्वाद् प्रामकृत्यं क तेषु यत्॥ ९॥ धर्मक्षः सविद्याः कश्चित् तत् तत्वश्चयं स्विद्याः व

इन अधिपतियोंके अधिकार्म जो युद्धसम्बन्धी तथा गॉक्षेके प्रबन्धसम्बन्धी कार्य शीप गये हो। उनको देखमाल कोई आलखराहित पर्मग्र मन्त्री किया करे ॥ ९३ ॥ नगरे नगरे वा स्थादेकः सर्वार्थियन्तकः ॥ १० ॥ उच्चैः स्थाने घोरक्यो नक्षत्राणामिव प्रहः । भवेत् स ताच् परिकामेत् सर्वानेव समासद्। ॥११ ॥

सथवा प्रत्येक नगरमें एक ऐसा अधिकारी होना चाहिये, जो सभी कार्योका चिन्तन और निरिश्वण कर सके। जैसे कोई सम्बंक्त ग्रह आकाश्रमें नश्चत्रीके उत्तर खित हो परिश्रमण करता है, उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम खानपर प्रतिष्ठित होकर उन सभी समासद् आदिके निकट परिश्रमण करें और उनके कार्योकी जॉचन्यइताल करता रहें ॥१०-११॥ तेषां वृद्धिं परिणयेत् कश्चित् राष्ट्रिष्ठ तस्त्वररः। जिश्चांसवः पाएकामाः परस्तादायिनः शकाः॥१२॥ रशास्त्राध्वातः पाएकामाः परस्तादायिनः शकाः॥१२॥ रशास्त्राध्वातः नाम तेन्यों रह्मेदिमाः प्रजाः।

उस निरीक्षकका कोई गुप्तचर राष्ट्रमे धूमता रहे और समासद आदिके कार्य एवं मनोमावको जानकर उसके पास सारा समाचार पहुँचाता रहे। रखाने कार्यमें नियुक्त हुए अधिकारी लोग प्रायः हिंसक स्समानके हो जाते हैं। वे दूसर्वकी सुराई चाहने लगते हैं और घठनापूर्वक पराने यनका सन्हरून कर लेते हैं। ऐने लोगोंसे वह सर्वार्थिक्तक अधिकारी इस सारी प्रजाकी रहान करें।। १२६॥

विकयं क्रयमध्यानं भक्तं च सपरिच्छदम् ॥ १३॥ योगक्षेमं च सम्प्रेक्य विजां कारयेत् करान् ।

रामको मालकी खरीर—किकी, उसके मॅगानेका खर्चा उसमें काम करनेवाले नीकरीके बेतन उस्त और बीयम्बेमके निर्वाहकी ओर दृष्टि रखकर ही व्यापारियांगर कर लगाना चाहिये ॥ १३५ ॥ उस्पर्ति दानवृद्धि च शिल्पं सम्प्रेष्ट्य चासकृत्॥ १४ ॥ शिल्पं प्रति करानेचे शिल्पनः प्रति कारयेत ।

इसी तरह माळको तैयारी। उसकी खपत तथा विलक्षे उत्तमभाषम आदि श्रेणियोका बार-वार निरीक्षण करके विला एवं शिल्पकारीयर कर लगावे ॥ १४ई ॥ उच्चायचकरा दाण्या महाराका युधिष्ठिर॥१५॥

उच्चायचकरा दाप्या महाराज्ञा युधिष्ठिर ॥१५॥ यथा यथा न सीदेरंस्तथा कुर्यान्महीर्गतः। फळं कर्म च सम्प्रेष्ट्य ततः सर्चे प्रकल्पयेत्॥१६॥ युधिष्ठर । महाराजको चाहिरे कि वह कोर्गोक्री हैनियतः

के अनुसार भारी और इस्का कर छमाने । मुगलको उतना ही कर छेना चाहिये, जितनेवे प्रजा सकटमें नपह जाय । उनका कार्य और छाम देखकर ही सप हुछ करना चाहिये ॥ १५-१६ ॥

फलं कमें च निर्हेतु न कश्चित् सम्प्रवर्तते । यथा राजा च कर्ता च स्थातां कर्मणिभागिनी ॥ १७ ॥ संबेध्य न तथा राजा प्रणेयाः सततं कराः।

लाम और कर्म दोनों ही यदि निष्मयोजन हुए तो कोर्ट भी काम करनेमें प्रवृत्त नहीं होगा ! अतः बिह उपापठे राजा और कार्यकर्ता दोनोंको कुछि, थाणिव्य आदि कर्मके लायका भाग प्राप्त हो। उत्तरा विचार करके राजाको सदैव करोका निर्णय करना चाहिए !! १७ई !!

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चापि तृष्णवा॥ १८॥ इद्दाद्वाराणि संख्य राजा सम्प्रीतदर्शनः । प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमतिखाद्दिनम् ॥ १९॥

अधिक तृष्णाके कारण अपने जीवनके मूठ आधार प्रजार्जोंके जीवनमूत खेती-वारी आदिका उच्छेद न कर डाले । राजा लोगके दरकार्जोंको वंद करके ऐसा दने कि उसका दर्शन प्रजामात्रको प्रिम लगे। यदि राजा अधिक सोम्पण करनेवाल्य विख्यात हो जाम तो सारी प्रजा उच्छे हेप करने लगती हैं॥ १८-१९॥

प्रद्विष्टस्य कुतः श्रेयो नापियो लभते फलम् । यत्स्वीपम्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमशीणवुद्धिना ॥ २०॥ जिल्ले सर लोग द्वेष करते हों; उसका कस्मान केते हो सकता है १ जो प्रजावर्गका प्रिय नहीं होता, उसे फोर्ड लाम नहीं मिलता । जिसकी तुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उस राजाको चाहिये कि वह गायसे नछन्नेकी तरह राष्ट्रवे घीरे-धीरे अपने उदरकी पूर्ति करे ॥ २०॥

भृतो बत्सो जातवलः पीडां सहित भारत । न कर्म कुरुते वत्सो भृशं दुग्धो गुधिष्ठिर ॥ २१ ॥

भरतनन्दन युधिष्ठर । जिस गायका दूध अधिक नहीं दुहा जाता; उसका बछड़ा अधिक कालतक उसके दूधते पुष्ट एव बलवान् हो भारी भार ढोनेका कष्ट सहन कर लेता है; परंतु जिसका दूध अधिक दुह लिया गया हो, उसका बछड़ा कमजोर होनेके कारण वैसा काम नहीं कर पाता ॥ राष्ट्रमण्यतिदुग्धं हि न कर्म छुरुते महत् । यो राष्ट्रमण्यतिदुग्धं हि न कर्म छुरुते महत् । संजातम्पजीयन् स लग्भते सुमहत् फलम्।

इसी प्रकार राष्ट्रका भी अधिक दोहन करनेते वह दरिद्र हो जाता है, इस कारण वह कोई यहान कमें नहीं कर पाता। जो राजा स्वयं रक्षामें तत्पर होकर समूचे राष्ट्रपर अनुमह करता है और उसको प्राम हुई आयते अपनी जीविका चलाता है, यह महान फलका भागी होता है ॥ २२५॥

आपदर्थं च निर्यातं धनं त्विह विवर्धयेत्॥२३॥ राष्ट्रं च कोशमृतं स्यात्कोशो वेश्मगतस्तथा।

राजाको चाहिये कि वह अपने देशमें छोगीके पात इकड़े हुए बनको आपत्तिके समय काम आनेके छिये वढावे और अपने राष्ट्रको घरमें रक्ता हुआ खजाना समझे ॥ २३३ ॥ पौरजानपदान सर्वोच्च संक्षितोपाधितांस्तथा।

यथाद्यक्त्यमुक्त्येत सर्वान् स्वरूपधनानिषे ॥ २४ ॥
नगर और प्रामके लोग यदि साझात् चरणमें आये
हैं। या किसीको मध्यस्य चनाकर उसके द्वारा शरणायात हुए
हीं। राजा उन सब स्वरूप धनवालोंगर भी अपनी श्रीकेके
अञ्चार क्रया करे॥ २४ ॥

वाह्यं जनं भेदयित्वा भोक्तव्यो मध्यमः सुखम् । एवं नास्य प्रकुष्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः ॥ २५ ॥

बंगाली छुटेरीको वाहाजन कहते हैं, उनमें भेद डालकर राजा मध्यमवर्गके आमीण मनुष्योंका सुखपूर्वक उपमीग करे—उनसे राष्ट्रके हितके लिये धन ले, ऐसा करनेसे छुखी और दुःखी दोनों प्रकारके मनुष्य उत्तपर कोच नहीं करते।। प्रापेश सु धनादानमनुभाष्य ततः पुनः। संनिपत्य स्वविषये भर्य राष्ट्रे प्रदूर्शयेल्॥ २६॥

पजा पहुंछे ही धन केनेकी आवश्यकता बताकर फिर अपने राज्यमें सर्वत्र दौरा करें और राष्ट्रपर आनेवाले मयकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करें ॥ २६ ॥ इयमापत्समुत्पन्ना परचक्रभयं महत्।

अपि चान्ताय कट्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७ ॥ अपरे चान्ताय कट्पन्ते वेणोरिव फलागमाः ॥ २७ ॥ अरयो मे समुस्थाय बहुमिर्दस्युभिः सह । इद्मात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति वाधितुम् ॥ २८ ॥ वह स्रोगोंते कहे—'सज्जनो ! अपने देशपर यह बहत

वहीं आगति कह — विश्वास किया ने प्रति प्रति के शाक्षमणका महान् मय उपस्तित है। जैसे मॉसमें फळका लगना बॉसके विनाश-का ही कारण होता है। उसी प्रकार मेरे हानु बहुतन्ये छुटेरीं-को साथ लेकर अपने ही विनाशके लिये उठकर मेरे इस राष्ट्रको स्वामा चाहते हैं। १७-२८॥

अस्तामापदि घोरायां सम्प्राप्ते दारुणे भये । परित्राणाय भवतः प्रार्थियप्ये धनानि वः॥ २९॥

्रस्य भोर आपत्ति और दारुण मयके समय मैं आप-लोगोंकी रखाके लिये (ऋणके रूपमें) घन मॉग रहा हूँ॥ २९॥ प्रतिदास्ये च भघतां सर्चे चाहं भयक्षये।

प्रतिदास्य च भवतां सर्व चाह् भयक्षय । सारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेयुर्वळादितः ॥ ३० ॥ 'अर यह भय दूर हो जायगाः उस समय सारा धन

भी अपन्तेगीको लौटा दूँगा। शत्रु आकर यहाँचे बलपूर्वक जो धन एट ले जायेंगे, उसे वे कभी जापस नहीं करेंगे।।३०॥ कलत्रमादितः इत्या सर्व वो विनदोदिति। अपि चेत् पुत्रदारार्थमर्थसंचय इत्यते॥ ३१॥ ध्यतुओंका आक्रमण होनेपर आपकी क्रियोपर पहले

संकट आयगा। उनके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो जायगा। उने आर पुत्रोंकी रक्षाके लिये ही धनसंग्रहकी आवस्यता होती है ॥ ३१ ॥

नन्दामि वः प्रभावेण पुत्राणामिव चोद्ये । यथाराकृत्युपगृद्धामि राष्ट्रस्यापीडया च वः ॥ ३२ ॥

्जैवे पुत्रोंके अम्युद्यये पिताको प्रसन्नता होती है।
उसी प्रकार में आपके प्रभावसे—आपलेगोंकी घटती हुई
समृद्धि-शक्तिके आनन्दित होता हूं । इस समय राष्ट्रपर
आपे हुए संकटको टालनेके लिये में आपलेगोंसे आपकी
शक्तिके अमुसार ही धन अहण कलँगा। जिससे राष्ट्रवासियोंको किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ३२ ॥

आपत्स्वेव च वोढव्यं भवद्भिः पुङ्गवैरिव । न च प्रियतरं कार्ये धनं कस्याश्चिदापदि ॥ ३३ ॥

जैसे बलवात् बैल दुर्गम खानोमें भी बोहा होकर पहुँचाते हैं, उसी प्रकार आपलोगींको भी देशपर आयी हुई इस आपस्तिके समय कुछ भार उठाना ही चाहिये। किसी विपत्तिके समय धनको अधिक प्रिय मानकर छिपाये रखना आपके क्रिये उचित न होगां। । ३३ ।।

इति वाचा मघुरया २४६णया सोपचारया। सरदमीनभ्यवस्त्रोद् योगमाधाय काळवित्॥ ३४॥

समयकी गति-विधिको पहचाननेव छि राजाको चाहिये कि वह इसी प्रकार स्तेहयुक्त और अनुनयपूर्ण मञ्जर वच्चों-द्वारा समझा-चुझाकर उपयुक्त उपायका आश्रय हे अपने पैदल हैनिकों या रेक्कोंको प्रजाननोंके घरपर घनसंग्रहके क्षिये मेखे ॥ ३४॥ प्राकारं भृत्यभरणं व्ययं संत्रामतो भयम। योगक्षेमं च सम्ब्रेक्ष्य गोमिनः कार्यत करम् ॥ ३५ ॥

नगरकी रक्षाके लिये चहारदिवारी बनवानी है। सेवकीं और सैनिकींका भरण-पोषण करना है। अन्य आवश्यक व्यव करने हैं, युद्धके भयको टालना है तथा सबके योग-शेमकी चित्ता करती है। इन सब बार्तेकी आवश्यकता दिखाकर राजा धनवान वैश्योंसे कर वसूल करे ॥ ३५ ॥ उपेक्षिता हि नइयेयुगोंमिनोऽरण्यवासिनः। तस्मात तेषु विशेषेण मृद्रपूर्व समाचरेत् ॥ ३६ ॥

यदि राजा वैश्योके हानि लामकी परवा न करके उन्हें करभारसे विशेष कष्ट पहुँचाता है तो वे राज्य छोड़कर भाग जाते और वनमे जाकर रहने खगते हैं; अतः उनके प्रति विशेष कोमलताका वर्ताव करना चाहिये ॥ ३६ ॥

सान्त्वनं रक्षणं दानमवस्था चाप्यभीक्ष्णराः। गोमिनां पार्थं कर्तस्यः संविभागःप्रियाणि च ॥ ३७ ॥

कुन्तीनन्दन ! वैश्योंको सान्त्वना देः उनकी रक्षा करेः उन्हें धनकी सहायता दे। उनकी स्थितिको सुदृढ़ रखनेका बारंबार प्रयत्न करें। उन्हें आवन्यक वस्तुएँ अर्रित करे और सदा उनके प्रिय कार्य करता रहे ॥ ३७ ॥ अजस्मप्रयोक्तव्यं फलं गोमिषु भारत। प्रभावयन्ति राष्टं च न्यवहारं कृपि तथा॥३८॥

भारत ! व्यापारियोंको उनके परिश्रमका फल सदा देते रहना चाहिये: क्योंकि वे ही राष्ट्रके वाणिज्यः व्यवसाय तथा

खेतीकी उन्नति करते हैं ॥ ३८ ॥ तस्माद् गोमिषु यत्नेन प्रीतिं कुर्योद् विचक्षणः।

दयावानप्रमत्त्रश्च करान सम्प्रणयन मृहन् ॥ ३९ ॥ अतः बुद्धिमान् राजा सदा उन वैश्योपर यलपूर्वक प्रेम-

मान बनाये रखे । सानधानी रखकर उनके साथ दयाङताका बर्ताव करे और उनपर इटके कर लगावे ॥ ३९ ॥ सर्वत्र क्षेमचरणं सुलमं नाम गोमिपु। न हातः सहशं किचिद चरमस्ति युधिष्ठिर ॥ ४०॥

युधिष्ठिर । राजाको वैश्योंके लिये ऐसा प्रवन्य करना चाहिये, जिससे वे देशमें सद ओर कुशल्पर्वक विचरण कर सके। राजाके लिये इससे बढकर हितकर काम दूसरा नहीं है॥४०॥

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि राष्ट्रगुप्यादिकयने सप्ताशीतितमोऽप्यायः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमे राष्ट्रकी रहा आदिका वर्णनविषयक सत्तासीवाँ अध्याय पूरा हुआ।८०॥

## अष्टाशीतितमोऽध्यायः

प्रजासे कर छेने तथा कोश संग्रह करनेका प्रकार

युधिष्ठिर उवाच

यदा राजा समर्थोऽपि कोशार्थी स्थानमहामते । कथं प्रवर्तेत तदा तन्मे बृहि पितामह॥१॥

मुधिष्टिरने पूछा-परम बुद्धिमान् पितामह् । जब राजा पूर्णतः समर्थ हो-उसपर कोई संकट न आया हो। तो भी यदि वह अपना कोष बढाना चाहे तो उसे किस तरहका उपाय काममें लाना चाहिये। यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

यथादेशं यथाकालं यथाबुद्धि यथावलम् । अनुशिष्यात् प्रजा राजा धर्मोर्थी तद्धिते रतः ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजत् । धर्मकी इच्छा रखनेवाले राजाको देश और कालकी परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और वलके अनुसार प्रजाके हितसाधनमे सल्प्र रहकर उसे अपने अनुशासनमे रखना चाहिये ॥ २ ॥

यथा तासां च मन्येत श्रेय आत्मन एव च। तथा कर्माणि सर्वाणि राजा राष्ट्रेषु वर्तयेत्॥३॥

जिस प्रकारसे काम करनेपर प्रजाझोंकी तथा अपनी भी मलाई समझमें आवे, वैसे ही समस्त कार्योंका राजा अपने -राष्ट्रमें प्रचार करे ॥ ३॥

मधुदोहं दुहेद् राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम्। वत्सपिक्षी दुहेच्चैव स्तनाश्चन विकुट्टयेत्॥ ४ ॥ जैसे भौरा धीरे-धीरे फूळ एवं दूसका रख छेता है।

बुक्षको काटता नहीं है, जैसे मनुष्य वछदेको कर न देवत धीरे-धीरे गायको दुहता है। उसके धर्नोको झुचल नहीं डाल्ला है, उसी प्रकार राजा कोमलताके साथ ही राष्ट्रहरी गौका दोहन करें। उसे युन्तले नहीं ॥ ४ ॥

जलीकावत् पियेद् राष्ट्रं मृदुनैव नदाधिपः। व्यात्रीय च हरेत् पुत्रान् संद्रोत्र च पीडयेत् ॥ ५ ॥ जैसे जीक धीरे धीरे शरीरका रक्त चूसती है, उसी

प्रकार राजा भी कोमलताके साथ ही राष्ट्रते करें वस्त करें। जैसे वाधिन अपने बच्चेको दाँतसे पकड़कर इधर उधर हे जाती है। परंतु न तो उसे काटती है और न उसके शरीएं पीड़ा ही पहुँचने देती है, उसी तरह राजा कोमल उपायींह ही राष्ट्रका दोहन करे ॥ ५ ॥

यथा शल्यकवानाखुः पदं धृनयते सदा। अतीक्णेनास्युपायेन तथा राष्ट्रं समापिवेत् ॥ ६ ॥

जैसे तीखे दातीवाला चूहा सोये हुए मनुष्यके परके माध को ऐसी कोमलतासे काटता है कि वह मनुष्य के बल पैरको किमन करता है, उसे पीड़ाका ज्ञान नहीं हो पाता । उसी प्रकार राना कोमल उपार्वींचे ही राष्ट्रवें कर ले, जिससे प्रजा दुखीन हो ॥ ६ ॥

अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयत्। ततो भूयस्ततो भूयः कमवृद्धि समाचरेत्॥ ७॥ वह पहले घोड़ा-योड़ा कर लेकर किर घीरे धीरे उने

बद्दावे और उस बदे हुए करको वमूल करे। उसके बार

समबानुसार फिर उसमें थोड़ी-बोडी हुद्धि करते हुए कमसः बहाता रहे ( ताकि किसीको विशेष भार न जान पड़े ) ॥॥ दमयश्रिय दम्यानि शश्बद् भारं विवर्धयेत् । मन्दपूर्वे प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत् ॥ ८ ॥

बैसे वश्रद्धोंको पहले-पहल वोश्र ढोनेका अम्पात कराने-वाला पुरुष उन्हें प्रयक्षपूर्वक नाथता है और धीरे-धीरे उनपर अधिक भार लादता ही रहता है। उसी प्रकार प्रवापर भी करका भार पहले कम रक्खे; फिर उसे धीरे-धीरेचढावे ॥८॥ सक्कत्पाशावकीणांस्ते न भविष्यन्ति दुर्द्धमाः।

उचितेनैव भोक्तव्यास्ते भविष्यन्ति यत्नतः॥ ९॥

यदि उनको एक साथ नायकर उनवर भारी भार लादना चाहे तो उन्हें कावूमें लाना कठिन हो जायमा; अतः उचित हंगले प्रयलपूर्वक एक-एकको नायकर उन्हें भार होनेके उपयोगमें लाना चाहिये! ऐसा करनेसे थे पूरा भार बहुन करनेके योग्य हो जावेंगे ॥ ९॥

तसात् सर्वसमारम्भो दुर्छभः पुरुषं प्रति। यथामुख्यान् सान्त्वयित्वा भोकन्य इतरो जनः॥१०॥

अतः राजाके लिये भी सभी पुरुपोंको एक साथ यश्चमें करनेका प्रयत्न दुष्कर है। इसलिये उसे च्याहिये कि प्रधान-प्रवान मनुष्मोंको मशुर बचनोंहारा सान्त्वना देकर बश्चमें कर है। फिर अन्य साधारण मनुष्मोंको यथेष्ट उपयोगमे छाता रहे।। सतस्तान् भेदियत्वा तु परस्परिचिष्क्षितान्। भुक्षीत सान्त्वयंक्षीय यथासुखमयत्त्वतः।। ११॥

वदनत्तर उन परसर विचार करनेवाले मनुष्योमें मेद बलवाकर राजा सबको सान्त्वना प्रदान करता हुआ विना किसी प्रयत्नके सुखपूर्वक सबका उपमोग करे ॥ ११ ॥ न चास्थाने न चाकाले करांस्तेभ्यो निपातयेत् । आजुपूर्वेण सान्त्वेन यथाकाले यथाविधि ॥ १२ ॥

राजाको चाहिये कि परिश्विति और समयके प्रतिकृत्व प्रजापर करका बोझ न डाले। समयके अनुसार प्रजाको समझा-बुझाकर उचित रीतिले क्रमग्रः कर वस्त्व करे॥ १२॥ उपायान प्रजानियेतान् न में माया विचिश्विता। अनुपायेन दमयन् प्रकोपयति चाजिनः॥१३॥

राजत् । मैं वे उत्तम उपाय वतला रहा हूँ । मुझे इस्करण्य या कूटनीतिकी बात वताना यहाँ अमीष्ट नहीं है । जो लेग उन्तित उपायका आश्रम न लेकर मनमाने तीरपर पोहोंका दमन करना चाहते हैं। वे उन्हें कुरित कर देते हैं ( हारी तरह जो अयोग्य उपायके प्रजाको दशते हैं, वे उनके मनमे रीप उत्पन्न कर देते हैं )॥ १३ ॥ पानागारिनवेशाश्च वेश्याः प्रापिणकास्त्रव्या । कुशिल्वाः सिकतवा ये चान्ये केचित्रीह्याः ॥१४ ॥ नियम्याः सर्व एवैते ये राष्ट्रसोपघातकाः । एते राष्ट्र अभितिष्ठन्तो वाधन्ये भिद्रकाः प्रताः ॥१४ ॥ वायन्याः सर्व एवैते ये राष्ट्रसोपघातकाः ॥१५ ॥ अरावखाना खोळनेवाले, वेश्याएँ, कुश्तिकां, वेश्याओं-

के दलल, जुआरी तथा ऐसे ही बुरे पेशे करनेवाले और भी जितने लोग हों। वे सम्चे राष्ट्रको हानि पहॅचानेवाले हैं। अतः इन सक्को दण्ड देकर दलाये रखना न्वाहिये। यदि ये एडयमें टिके रहते हैं तो कत्याणमार्गनर चलनेवाली प्रजाको वडी वाघाएँ पहुँचाते हैं॥ १४-१५॥

न केनचिष् याचितव्यः कश्चित्किञ्चिद्नापदि । इति व्यवस्था भूतानां पुरस्तान्मनुना कृता ॥ १६ ॥

मनुजीने बहुत पहलेले समस्त प्राणियोंके लिये यह नियम बना दिया है कि आपत्तिकालको छोड़कर अन्य समय-में कोई किसीसे कुछ न मोंगे ॥ १६॥

सर्वे तथानुजीवेयुर्न कुर्युः कर्म चेदिह । सर्वे एव इमे लोका न भवेयुरसंशयम् ॥ १७ ॥

यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सन लोग भीख मॉगकर ही गुजारा करते, कोई भी यहाँ कर्म नहीं करता िऐसी दगामें ये सम्पूर्ण जगतके लोग निःसंदेह नष्ट हो जाते ॥१७॥ अभुर्तियमने राजा य एताम् न नियच्छति ।

मुङ्कें स तस्य पापस्य चतुर्भागमिति श्रुतिः॥ १८॥ जो राजा इन सबको नियमके अदर रखनेमें समर्थ होकर मी इन्हें कावमें नहीं रखता, वह इनके किये हय

होकर मी इन्हें काबूमें नहीं रखता, वह इनके किये हुए पापका चौथाई भाग स्वयं मोगताहै, ऐसा श्रुतिका कथन है॥१८॥ भोक्ता तस्य तु पापस्य सुकृतस्य यथा तथा।

नियन्तव्याः सदा राहा पापा ये स्युनंराधिप ॥ १९ ॥ नरेखर ! राजा जैवे प्रजाके पापका चतुर्योद्य मोगता है उसी प्रकार पुण्यका भी चतुर्योद्य उसे प्राप्त होता है। अतः राजाको चाहिये कि वह सदा पापियोंको दण्ड देकर उन्हें दवाये रक्खे ॥ १९ ॥

कृतपापस्त्वसौ राजा य एतान् न नियच्छति । तथा कृतस्य धर्मस्य चतुर्भागमुपाद्गुते ॥ २० ॥

चो राजा इन पापियोंको नियन्त्रणमे नहीं रखता। वह स्वय मी पापाचारी माना जाता है तया जो पापियोंका दमन करता है। वह प्रजाके किये हुए धर्मका चौथाई भाग स्वयं प्राप्त कर लेता है।। २०॥

स्थानान्येतानि संयम्य प्रसंगो भूतिनाशनः। कामे प्रसक्तः पुरुषः किमकार्ये विवर्जयेत्॥ २१॥

कपर को मिद्दालय तथा वेश्यालय आदि स्थान बताये गये हैं। उनपर रोक रूमा देनी चाहिये; क्योंकि इस्ते काम-विपयक आसकि वढती है। जो घन-वैभव तथा कस्याणका नाश करनेवाली है। काममें आसक हुआ पुरुप कौन-सा ऐसा न करनेवाण्य काम है। जिसे छोड़ दे १॥ २१॥ मद्यमांसपरस्वानि तथा दारा धनानि च। आहरेद रागधशगस्तथा शास्त्रं प्रदर्शयेत्॥ २२॥

आसंक्रिके वर्गीभूत हुआ मानव मांस खाता, मदिरा पीता और परधन तथा परस्त्रीका अपहरण करता है । साथ ही दूषरोंको भी यही सब करनेका उपदेश देता है ॥ २२ ॥ आपद्येच त याचन्ते येषां नास्ति परिग्रहः। दातन्यं धर्मतस्तेभ्यस्त्वनुक्रोशाद् भयाच तु ॥ २३ ॥

जिन छोगोके पास कुछ भी सम्रह नहीं है। वे यदि आपत्तिके समय ही याचना करें तो उन्हें धर्म समझकर और दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या दवावमें पडकर नहीं ।। २३ ।।

मा ते राष्ट्रे याचनका भूवन्मा चापि दस्यवः। एषां दातार एवेते नेते भृतस्य भावकाः॥ २४॥

तम्हारे राज्यमे भिखमंगे और छटेरे न हों: वर्गेकि वे प्रजाके धनको केवल छीननेवाले हैं। उनके ऐश्वर्यको बढाने-वाले नहीं हैं ॥ २४ ॥

ये भूतान्यनुगृह्मन्ति घर्धयन्ति च ये प्रजाः। ते ते राष्ट्रेषु वर्तन्तां मा भूतानामभावकाः॥ २५॥

जो सब प्राणियोपर दया करते और प्रजाकी उन्नतिमें योग देते हैं, वे तम्हारे राष्ट्रमे निवास करें । जो छोग प्राणियोंका विनाश करनेवाले हैं, वे न रहे ॥ २५ ॥ दण्ड्यास्ते च महाराज धनादानप्रयोजकाः।

प्रयोगं कारयेयस्तान् यथाविकरांस्तथा ॥ २६ ॥ महाराज ! जो राजकर्मचारी उचितर्षे अधिक कर वद्यल करते या कराते हीं, वे तुम्हारे हाथसे दण्ड पानेके योग्य हैं। दूसरे अधिकारी आकर उन्हें ठीक-ठीक भेंट या कर लेनेका अभ्यास करावें ॥ २६ ॥

कृषिगोरस्यवाणिज्यं यचान्यत् किंचिदीस्शम् । पुरुषेः कारयेत् कर्म बहुभिः कर्मभेदतः॥ २७॥

खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य ध्यवसायोको जो जिस कर्मको करनेमे कुशल हो। तदनसार अधिक आदमियोंके द्वारा सम्पन्न कराना चाहिये॥ २७॥ नरङ्चेत्कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं चाप्यनुष्टितः। संशयं लभते किंचिस तेन राजा विगर्हाते ॥ २८॥

इति स्रोमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि कोशसंचयप्रकारकथने अष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥

मनुष्य यदि कृषिः गोरक्षा और वाणित्य आरम्भ कर दे तथा चोरों और छटेरोंके आक्रमणसे बस बस प्राय-स्कायकी-सी स्थितिमें पहुँच जाय तो इसमें राजारी वडी निन्दा होती है ॥ २८ ॥

धनिनः पुजयेत्रित्यं पानाच्छादनभोजनैः। वक्तव्याश्चानुगृह्यीध्वं प्रजाः सह मयेति वै॥ २९॥

राजाको चाहिये कि वह देशके धनी व्यक्तियोंका सदा मोजन वस्त्र और अन्नपान आदिने द्वारा आदर सत्कार करे और उनसे विनयपूर्वक कहे। 'आपलोग मेरे सहित मेरी इन प्रजाओंपर कृपादृष्टि रक्लें।। २९॥

अङ्गमेतन्महद् राज्ये धनिनो नाम भारत। ककदं सर्वभूतानां धनस्थो नात्र संशयः ॥ ३०॥

भरतनन्दन ! धनी लोग राष्ट्रके मख्य अङ्ग हैं। धनवान पुरुष समस्त प्राणियोंमें प्रधान होता है। इसमें स्थाय नहींहै॥३०॥ प्राज्ञः द्वारो धनस्थक्ष स्वामी धार्मिक एव च । तपस्ती सत्यवादी च बुद्धिमांश्वापि रक्षति ॥ ३१ ॥

विद्वानः शूरवीरः धनीः धर्मनिष्ठः खामीः तास्तीः सत्यवादी तथा बुद्धिमान् मनुष्य ही प्रजाकी रक्षा करते हैं।।३१।। तस्मात् सर्वेष्ठ भूतेषु प्रीतिमान् भव पार्थिव । सत्यमार्जवमकोधमानुशस्यं च पालय ॥ ३२ ॥

अतः भूपाल ! क्रम समस्त प्राणियोते प्रेम रक्यो तथा सत्यः सरलताः क्रोधहीनता और दया<u>ल</u>ता आदि

सडमंकि। पालन करो ॥ ३२ ॥ एवं दण्डं च कोशं च मित्रं भूमि च छप्यसि । सत्यार्जवपरो राजनः मित्रकोशवळान्वितः ॥ ३३ ॥

नरेश्वर । ऐसा करनेते तुम्हें दण्डधारणकी शक्ति। खनानाः मित्र तथा राज्यकी भी प्राप्ति होगी। तुम सल और सरलतामें तत्पर रहकर मित्रः कोए और बलते समान हो जाओंगे ॥ ३३॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानु शासनपर्वमें कोशसंग्रहके प्रकारका वर्णनविषयक अद्वासीवों अध्याम पूरा हुआ।८८॥

# एकोननवतितमोऽध्यायः

राजाके कर्तच्यका वर्णन

भीषंग उवाच वनस्पतीन् भक्ष्यफलान् न च्छिन्युर्विषये तव। मूलफलं धर्म्यमाहुमंनीविणः॥ १॥ ब्राह्मणानां भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! जिन वृद्धींके फल

खानेके काम आते हैं। उनको तुम्हारे राज्यमें कोई काटने न पावे । इसका ध्यान रखना चाहिये । मनीवी पुरुष मूळ और फलको धर्मतः ब्राह्मणींका घन वताते हैं। इसल्चिये भी उनको काटना ठीक नहीं है ।। १ ।।

ब्राह्मणेभ्योऽतिरिक्तं च भुर्खीरिहतरे जनाः। कथंचन ॥ २ ॥ न ब्राह्मणापराधेन हरेदन्यः

ब्राह्मणींसे जो बच जाया उसीको दूसरे होग असने उपभोगमे खावे । ब्राह्मणका अपराध करके अर्थात् उरे भोग्य वस्तु न देकर दूषरा कोई किसी प्रकार भी उनन अपहरण न करे ॥ २ ॥

विप्रश्चेत् त्यागमातिष्ठेदात्मार्थे वृत्तिकर्शितः। परिकल्यास वृत्तिः स्यात् सदारस्य नराधिप॥ ३ ॥ राजन् । यदि माह्मण अपने लिये जीविकाका प्रयन्य न रानेने

दुर्बेळ हो जाय और उस राज्यको छोडकर अन्यत्र उने लगे तो राजाका कर्तन्य है कि परिवारसहित उस मामगर्क लिये जीविकाकी व्यवस्था करे ॥ ३ ॥

स चेन्नोपनिवर्तेत वाच्यो ब्राह्मणसंसदि। कस्मिन्निदानीं मर्यादामयं छोकः करिष्यति॥ ४॥

इतनेयर भी यदि यह ब्राह्मण न छोटे तो ब्राह्मण्यि समाजमे जाकर राजा उससे यों कहे—'ब्रह्मन् ! यदि आप यहाँसे चल्ने जापेंगे तो ये प्रजावर्गके लोग किसके आश्रयमें रहकर धर्ममर्यादाका पालन करेंगे ?' !! ४ !! असंदार्ग निवर्तेत न चेब् वश्च्यत्यतः परम्।

पूर्व परोक्षं कर्तव्यमेतत् कीन्तेय शाश्वतम् ॥ ५ ॥ इतना सुनकर वह निक्षय ही छौट आयेगा । यदि

इतनेतर भी चह कुछ न बोले तो राजाको इस प्रकार कहना चाहिने-भगवन् । मेरे हारा जो पहले अपराध वन गये हों। उन्हें आप भूल जायें भुन्तीनन्दन । इस प्रकार विनयपूर्वक श्राहणको प्रयत्न करना राजाका सनातन कर्तव्य है ॥ ५ ॥ आहुरेतज्ञाना निर्म्य न चैतच्छूहधाम्यहम् । विमान्त्रमञ्ज भवेद भोगेरस्कृत्या च तदाचरेत् ॥ ६ ॥

होग कहते हैं कि ब्राह्मणको भोग वामग्रीका अमाय हो तो उसे भोग अर्थित करनेके खिये निमन्त्रित करे और यदि उसके पास जीविकाका अभाव हो तो उसके लिये जीविकाकी व्यवस्था करे, परतु में इस बातपर विश्वास नहीं करता; ( क्येंकि ब्राह्मणमें मोरोच्छाका होना सम्मव नहीं है )॥ ६ ॥ इरियोग्स्क्रियवाणिज्यं लोकानामिह जीवनम् ।

कर्ध्व चैव वयी विद्या सा भूतान् भावयस्युतः ॥ ७ ॥
छेतीः पशुपाळन और बाणिष्य-ये तो इसी छोकमे
छोगोंकी जीविकाके साधन हैं। परंतु सीनों वेद ऊपरके
छोकोंमें भी रसा करते हैं। वे ही वजीहारा समस्त प्राणियोंकी
उत्पत्ति और इदिमें डेत हैं॥ ७ ॥

तस्यां प्रवर्तमानायां ये स्युस्तत्वरिपन्थिनः। दस्यवस्तद्वधायेह ब्रह्मा क्षत्रमधास्त्रज्ञत्॥ ८॥

बो छोग उठ वेद्विचाके अध्ययनाच्यापनेमे अधवा वेदोक यह-यागादि कर्मोमें नावा पहुँचाते हैं। वे हकैत हैं। उन डाकुर्जीका वध करनेके छिये ही ब्रह्माजीने क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि की है॥ ८॥

राष्ट्रन जय प्रजा रक्ष यजस्त क्रतुभिर्नृष । युध्यस्त समरे वीरो भृत्वा कीरचनन्दन ॥ ९ ॥

नरेश्वर | कौरवनन्दन | तुम शत्रुओंको जीतोः प्रजाकी रक्षा करोः नाना प्रकारके यह करते रहे। और समरमूभिने वीरतापूर्वक छड़ो ॥ ९ ॥

संरक्ष्याम् पालयेद् राजा स राजा राजसत्तमः । ये केचित् तान् न रक्षन्ति तैरर्थों नास्ति कश्चन॥१०॥

जो रक्षा करनेके योग्य पुरुपीकी रक्षा करता है। वही राजा समस्त राजाओंमें जिरोमणि है। जो रक्षाके पात्र मतुष्यीकी रक्षा नहीं करते, उन राजाओंकी जगत्को कोई आवश्कता नहीं है। १०॥

सदैव राक्षा योद्धव्यं सर्वलोकाद् युधिष्ठिर।

वस्तादेतोहिं युक्षीत मनुष्यानेव मानवः॥ ११॥
युधिष्ठर ! राजाको सर छोगोको मछाईके छिये सदा
ही युद्ध करना अथवा उसके छिये उद्यत रहना न्वाहिये।

ही युद्ध करना अथवा उसके लिये उद्यत रहना चाहिये। अवः वह मानविश्वरोमींग नरेश शत्रुओकी गतिविधिको ज्ञाननेके लिये मतुरुयोंको ही ग्रुप्तचर नियत कर दे॥ ११॥

भ्रान्तरेभ्यः परान् रक्षन् परेभ्यः पुनरान्तरान् । परान् परेभ्यः स्थान् स्वेभ्यः सर्वोन् पाळयनित्यदा १२

युधिष्ठर ! जो छोग अपने अन्तरङ्ग हों, उनसे बाहरी छोगोंकी रक्षा करो और वाहरी छोगोंने क्षा अन्तरङ्ग व्यक्तियोंको बचाओ । इसी प्रकार वाहरी व्यक्तियोंको बाहरके छोगोंने और समस्त आत्मीयजनोंको आत्मीयोंने सदा रक्षा करते रहो ॥ १२ ॥

आत्मानं सर्वतो रक्षन् राजन् रक्षस् मेदिनीम् । आत्ममूलमिदं सर्वमाहुर्वे विदुषो जनाः ॥ १३ ॥

राजत् ! तुम सव ओरसे अपनी रक्षा करते हुए ही हस सारी एम्बीकी रक्षा करो; क्योंकि विद्वान् पुरुषोंका कहना है कि इन सबका मूळ अपना सुरक्षित सारीर ही है ॥ १३ ॥ कि छिद्धं को सु सद्गो में कि चास्त्यविनिपासितम् । कुतो मामाअधेद् दोव हति निस्यं विचिन्तयेत्॥१४॥

मुझमें कौन-ची दुर्बछता है। किस तरहकी आतक्ति है और कौन-मी ऐसी बुसई है। जो अवतक दूर नहीं हुई है और किस कारणसे मुझपर दोप आता है ? इन सब वातोंका राजाको सदा विचार करते रहना चाहिये॥ १४॥ असीतिदिवसे सुचीं प्रशंसन्ति स या पुनः।

गुतिश्चारेरत्रमतैः पृथिवीमनुसारयेत् ॥ १५ ॥ कलतक मेरा जैवा वर्ताव रहा है। उसकी लोग मशसा

करते हैं या नहीं <sup>१</sup> इस बातका पता ख्यानेके किये अपने विश्वायगत्र गुप्तचरीको पृथ्वीरर सब ओर घुमाते रहना चाहिये॥ १५॥

जानीयुर्यदि ते वृत्तं प्रशंसन्ति न वा पुनः। कचिद् रोचेज्जनपदे कचिद् राष्ट्रे च मे यशः॥ १६॥

उनके द्वारा यह भी पता लगाना चाहिये कि यदि अवसे लोग सेरे नर्तानको जान लें तो उसकी प्रशंस करेगे या नहीं। क्या बाहरके गाँवोमें और समृचे राष्ट्रमे मेरा यश लोगोंको अच्छा लगता है? ॥ १६॥

धर्मशानां धृतिमतां संप्रामेण्यपद्यायिनाम् । राष्ट्रे तु येऽतुजीवन्ति ये तु राशोऽतुजीविनः ॥ १७ ॥ अमात्यानां च सर्वेषां मध्यस्थानां च सर्वेशः । ये च त्वाभिप्रशंसेयुनिंग्देयुरधवा पुनः ॥ १८ ॥ सर्वोन् सुपरिणीतांस्तान् कारयेथा युधिष्ठिर ।

युधिष्ठिर ! जो घर्मज घैर्यवान् और सप्राममें कभी पीठ न दिखानेषाले शुरबीर हैं, जो राज्यमें रहकर जीविका चलाते हैं अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो सिन्त्रगण और तटस्ववर्गके लोग हैं, वे सब दुम्हारी प्रशास करें या

निन्दाः तुम्हे सबका सत्कार ही करना चाहिये || १७-१८% || एकान्तेन हि सर्वेषां न शक्यं तात रोचितम्। मित्रामित्रमधो सध्यं सर्वभतेष भारत ॥ १९ ॥

तात ! किसीका कोई भी काम सबको सब्धा अच्छा ही लगे। ऐसा सम्भव नहीं है | मरतनन्दन ! समी प्राणियोंके रात्रः मित्र और मध्यस्य होते हैं ॥ १९॥

यधिष्ठिर उवाच

तुल्यबाहुबलानां च तुल्यानां च गुणैरिप । कथं स्पाद्धिकः कश्चित् स च भुञ्जीत मानवान॥२०॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जो बाहबलमे एक समान हैं और गुणोंमें भी एक समान हैं। उनमेरी कोई एक मनुष्य सबसे अधिक कैसे हो जाता है। जो अन्य सब मनुष्यीपर शासन करने छगता है ! ।। २० ॥

भीष्य उवाच

यचरा ह्यचरानद्यरदंष्टान् दंष्टिणस्तथा । आशीविषा इव कृद्धा भुजङ्गान् भुजगा इव ॥ २१ ॥

भीषाजीने कहा-राजत् । जैसे क्रोधमें भरे हुए बड़े-बड़े विषधर सर्व दूसरे छोटे सर्वोको खा जाते हैं। जिस प्रकार पैरोंसे चळनेवाले प्राणी न चळनेवाले प्राणियोंको अपने उपमोगमें छाते हैं और दादवाले जन्तु विना दादवाले जीवींको अपना आहार बना छेते हैं ( उसी प्राकृतिक नियमके अनुसार बहुसंख्यक दुर्वंछ मनुष्योंपर एक सबल मनुष्य द्यासन करने लगता है ) || २१ ||

एतेम्यश्चाप्रमत्तः स्वात् सदा शत्रोर्येधिष्ठिर।

भारण्डसदशा होते निपतन्ति प्रमादतः॥ २२॥

सुधिष्ठिर ! इन सभी हिंसक जन्तुओं तथा शतुकी ओएं राजाको सदा सावधान रहना चाहिये; स्योकि असवधान होनेपर ये गिद्ध पक्षियोंके समान सहसा ट्रट पड़ते हैं ॥ २२॥ कचित् ते वणिजो राष्ट्रे नोहिजन्ति कराहिताः।

क्रीणन्तो वहनाल्पेन कान्तारकृतविश्रमाः॥ २३॥ केंचे या नीचे भावसे माल खरीदनेवाले और व्यानारके

छिये दुर्गम प्रदेशोमें विचरनेवाले वैश्य तुम्हारे राज्यमें करके भारी भारने पीड़ित हो उद्विम तो नहीं होते हैं? ॥ २३ ॥ कव्चित् कृषिकरा राष्ट्रं न जहत्वितपीडिताः।

ये बहन्ति धरं राज्ञां ते भरन्तीतरानपि॥ २४॥

किसानलोग अधिक लगान लिये जानेके कारण अत्यन्त कष्ट पाकर तम्हारा राज्य छोडकर तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि किसान ही राजाओंका भार ढोते हैं और वे ही दूसरे छोगोंक भी भरण-पोषण करते हैं ॥ २४ ॥

इतो इत्तेन जीवन्ति देवाः पित्रगणास्तथा। माज्योरगरक्षांसि वर्यासि पशवस्तया॥ २५॥

इन्होंके दिये हुए अन्नसे देवता। पितर, मनुष्या सर्ग राक्षस और पश-पक्षी-सबकी जीविका चलती है ॥ २५ ॥

व्या ते राष्ट्रविश्व राशं गुप्तिय भारत। प्तमेवार्थमाथित्य भूयो वक्ष्यामि पाण्डव ॥ २६ ॥

भरतनन्दन । यह मैने राजाके राष्ट्रके साथ किये जानेवाले वर्तावका वर्णन किया। इसीटे रानाओंकी रक्ष होती है। पाण्डुकुमार ! इसी विषयको छेकर में आगेकी भी बात कहूँगा || २६ ||

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि राजधर्मानुशासनपर्वणि राष्ट्रगुप्तौ एकोननवतितमोऽध्यायः॥ ८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मातृशासनपर्वमें राष्ट्रकी रक्षाविषयक नवासीवाँ अध्याय पूरा हुआ 🛭 ८० 🗓

## नवतितमोऽध्यायः

उत्थयका मान्धाताको उपदेश—राजाके लिये धर्मपालनकी आवश्यकता

भीष्म उवाच यानिक्षराः क्षत्रधर्मानुतथ्यो ब्रह्मवित्तमः।

मान्धात्रे यौवनाश्वाय प्रीतिमानम्यभाषत ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं-राजन् । ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ अङ्गिरापुत्र

उतथ्यने युवनाश्वके पुत्र मान्धाताचे प्रसन्नतापूर्वक जिन क्षत्रिय-घर्मोंका वर्णन किया था। उन्हें सुनो ॥ १ ॥ स यथानुशशासैनमृतय्यो ब्रह्मविचमः।

तत ते सर्वे प्रवक्ष्यामि निखिलेन युधिष्ठिर॥ २ ॥ युधिष्ठिर ! ब्रह्मज्ञानियोमे शिरोमणि उतथ्यने जिस प्रकार

उन्हें उपदेश दिया या, वह सब प्रसङ्ग प्राप्त तुम्हे बता रहा हूं, अवण करो ॥ २ ॥

उतथ्य उवाच

धर्मीय राजा भवति न कामकरणाय तु। मान्धातरिति जानीहि राजा लोकस्य रक्षिता ॥ ३ ॥

उत्रथ्य चोले—मान्याता । राजा धर्मका पाटन और प्रचार करनेके लिये ही होता है। विषय-मुखीना उपमोग करनेके लिये नहीं । तुम्हे यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगत्का रक्षक है ॥ ३ ॥

राजा चरित चेद् धर्म देवत्वायैव कल्पते। स चेद्धमें चरति नरकायैव गच्छति॥४॥ यदि राजा धर्मान्वरण करता है तो देवता वन जाता है।

और यदि वह अघर्माचरण करता है तो नरकमंही विरता है। धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मो राजनि तिष्ठति। तं राजा साधु यः शास्ति स राजा पृथिवीपितः॥५॥

सम्पूर्ण प्राणी धर्मके ही आधारपर खित ह और धर्न राजाके ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा थन्छी तरह धर्मन पालन और उसके अनुकूल गासन करता है, वही दीर्पक तक इस पृथ्वीका स्वामी बना रहता है ॥ ५ ॥

राजा परमधर्मातमा लक्ष्मीवान धर्म उच्यते । देवास्त्र गर्हो गच्छन्ति धर्मो नास्तीति चोच्यते ॥६॥

परम धर्मात्मा और श्रीसम्पन्न राजा धर्मका साक्षात् सक्त कहलाता है। यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तो लोग देवताओंकी भी निन्दा करते हैं और वह वर्मातमा

नहीं। पापात्मा कहलाता है ॥ ६ ॥

प्रदृश्यते । वर्तमानानामर्थसिद्धिः खधर्मे तदेव मङ्गलं लोकः सर्वः समनुवर्तते॥ ७॥

जो अपने धर्मके पालनमें तत्पर रहते हैं। उन्होंसे अमीष्ट मनोरथकी सिद्धि होती देखी जाती है। सारा संसार उसी मञ्जलम्य धर्मका अनुसरण करता है ॥ ७ ॥ उच्छिराते धर्मवृत्तमधर्मी वर्तते महान । भयमाहदिवारात्रं यदा पापो न वार्यते॥ ८॥

जब पापको रोका नहीं जाता है। तब जगत्में घार्मिक वर्तावका उच्छेद हो जाता है और सब ओर महान् अधर्म पैल जाता है। जिससे प्रजाको दिन-रात भय बना रहता है ॥ ममेदमिति नैवैतत् साधनां तात धर्मतः। न में ब्यवस्था भवति यदा पापो न वार्यते ॥ ९ ॥

तात । यदि पापकी प्रवृत्तिका निवारण न किया जाय तो यह मेरी बस्तु है, ऐसा कहना श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये असम्मव हो जाता है और उत समय कोई भी धार्मिक व्यवस्था दिकने नहीं पाती है ॥ नैव भार्यो न परावो न क्षेत्रं न निवेशनम ।

संहर्येत मनुष्याणां यदा पापवलं भवेत्॥१०॥

जब जगत्मे पापका वल वढ़ जाता है। तय मनुष्योंके छिये अपनी स्त्रीः अपने पद्म और अपने खेत या घरका भी कुछ ठिकाना दिखायी नहीं देता ॥ १० ॥ देवाः पूजां न जार्नान्त न स्वधां पितरस्तदा ।

म पुज्यन्ते हातिथयो यदा पापो न वार्यते ॥ ११ ॥ जब पापको रोका नहीं जाता है। तब देवता पूजाको नहीं

जानते हैं। पितरोंको खधा ( श्राद्ध ) का अनुमव नहीं होता है तथा अतिथियोंकी कहीं पूजा नहीं होती है ॥ ११ ॥ न वेदानधिगच्छन्ति व्रतवन्तो द्विजातयः। न यद्यांस्तन्वते विद्या यदा पापो न वार्यते ॥ १२ ॥

जब पापका निवारण नहीं किया जाता है। तब ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करनेवाले द्विज वेदोंका अध्ययन छोड देते हैं और ब्राह्मण यशीका अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं ॥ १२ ॥ बृद्धानामिय सस्वानां मनो भवति विद्वलम् ।

मज्ञप्याणां महाराज यदा पापो न वार्यते ॥ १३ ॥ महाराज ! जन पापका निवारण नहीं किया जाता है। तव बूढ़े जन्तुओंकी मॉति मनुष्यींका मन धवराहटमें पड़ा रहता है ॥ १३ ॥

उभौ छोकावभिष्रेक्य राजानसृपयः खयम्। अस्जन् सुमहद् भूतमयं धर्मो भविष्यति ॥ १८ ॥ लोक और परलोक दोनींको दृष्टिमें रखकर महर्षियींने

स्वयं ही राजा नामक महान् शक्तिशाली मनुष्यकी सुष्टि की ! उन्हेंनि सोचा था कि प्यह साक्षात् धर्मस्वरूप होगा' ॥१४॥ यसिन धर्मो विराजेत वं राजानं प्रवक्षते।

यस्मिन विकीयते धर्मस्तं देवा वृषकं विदुः ॥ १५॥

अतः जिसमें वर्म विराज रहा हो। उसीको राजा कहते है और जिसमे धर्म ( चूप ) का लय हो गया हो, उसे देवतालीग ख्यक मानते है ॥ १५॥

वयो हि भगवान धर्मों यस्तस्य क्रस्ते हालम्। बूपलं तं विद्ववैवास्तसादमं विवर्धयेत ॥ १६॥

बृप नाम है भगवान धर्मका । जो धर्मके विषयमें 'अलम्' ( वस ) कह देता है। उसे देवता 'वृष्ठ' समझते हैं। अतः धर्मकी सदा डी षुद्धि करनी चाहिये ॥ १६ ॥

धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा। तस्मिन् इसति हीयन्ते तस्माद् धर्मं न छोपयेत् ॥१७॥

धर्मकी बृद्धि होनेपर सदा समस्त प्राणियोंका अम्युदय होता है और उसका हास है.नेगर सदका हास हो जाता है। अतः धर्मका कभी लोप नहीं होने देना चाहिये ॥ १७॥ धनात् स्रवति घर्मो हि धारणाद् चेति निश्चयः।

अकार्याणां मन्वन्येन्द्र स सीमान्तकरः स्मृतः॥ १८॥ तरेन्ड । घनते धर्मकी उत्पत्ति होती है सबको धारण करनेके कारण वह निश्चितरूपने धर्म कहा गया है। वह धर्म अकर्तन्य

( पाप ) की सीमाका अन्त करनेवाला माना गया है ॥१८॥ यभवार्थे हि भूतानां धर्मः खटः स्वयम्भवा। तस्मात् प्रवर्तयेद् धर्मे प्रजानुसहकारणात् ॥ १९ ॥

ब्रह्माजीने प्राणियोंके कल्याणार्थ ही धर्मकी सृष्टि की है। इसिक्टिये राजाको चाहिये कि अपने देशमें प्रजाननीपर अनुम्रह करनेके लिये धर्मका प्रचार करे ॥ १९ ॥

तसाद्धि राजशार्द्छ धर्मः श्रेष्टतरः स्मृतः । स राजा यः प्रजाः शास्ति साधुकृत् पुरुषर्षम् ॥ २० ॥ राजसिंह । इसी कारणसे धर्मको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। परुषप्रवर । जो सद्धर्मके पालनपूर्वक मजाका शासन करता है। वही राजा है ॥ २० ॥

कामकोधावनाद्दरय धर्ममेबानपालय

धर्मः श्रेयस्करतमो राज्ञां भरतसत्तम ॥ २१ ॥ भरतभूपण ! तुम भी काम और क्रोधकी अबहेलना करके

-निरन्तर धर्मका ही पालन करो । धर्म ही राजाओंके लिये सबसे बद्दकर कल्याण करनेवाला है ॥ २१ ॥ धर्मस्य ब्राह्मणो योनिस्तस्मात् तान् पूजयेत् सदा ।

ब्राह्मणानां च मान्धातः कुर्यात् कामानमत्सरी ॥ २२ ॥ मान्धाता ! धर्मका मूल है ब्राह्मणः इसलिये ब्राह्मणीका

सदा सम्मान करना चाहिये। ब्राह्मणीकी प्रत्येक कामनाको ईर्ब्यारहित होकर पूर्ण करना उचित है ॥ २२ ॥ तेपां ह्यकामकरणाद् राज्ञः संजायते भयम्। मित्राणि न च वर्धन्ते तथामित्रीभवन्त्यपि ॥ २३ ॥

उननी इच्छा पूर्ण न करनेले राजाओं के ऊपर मय याता है। राजाके सित्रोंकी दृद्धि नहीं होती; उछटे शत्रु बनते जाते हैं॥ २३॥

ब्राह्मणानां सदास्याद् बात्याद् वैरोचनो वितः । अथासमञ्जूरिपान्नामद् यासिन्नासीत् प्रतापिनी ।२४।

विरोचनकुमार बिल बाल्यकालते ही वदा ब्राह्मणीयर दोषारीपण करते थे; इराल्ये उनकी राजलक्मी; जो शतुओ-को संताप देनेबाली थी; उनके पावते हट गयी ॥ २४ ॥ ततस्तस्मादपाकभ्य सागच्छत् पाकशासनम्। अथ सोऽन्वतपत् पश्चाच्छ्रयं हृष्टू पुरन्दरे ॥ २५ ॥

बिल्ति इटकर वह राज्यस्मी देवराज इन्द्रके पास चर्छी गयी। फिर इन्द्रके पास उस लक्ष्मीको देखकर राजा बिल्को वहा पश्चाचाप होने लगा॥ २५॥ प्रतात् फलमस्याया अभिमानस्य वा विभो। तस्माद् सुध्यस्य मान्धातमी त्वां जल्लात् प्रतापिनी॥ २६॥

प्रमो । यह अभिमान और अस्याका फळ है। अतः मान्याता ! तुम बचेत हो जाओं। कहीं तुम्हारी भी शत्रुतापिनी लक्ष्मी तमको छोड़ न दे !! २६ ॥

द्वा धनमा अयः पुत्रो जर्भेऽधमोदिति श्रुतिः। तेन देवासुरा राजन मीताः सुबहवो स्वम् ॥ २७॥

तन द्वाछ्य राज्य नाता खुववन ज्वान । राजवैयश्च वहवस्तथा बुध्यस्व पार्थिव । राजा भवति तं जितवा दासस्तेन पराजितः ॥ २८॥

राजन् ! सम्पत्तिका पुत्र है दर्प, जो अधर्मके अश्वते उराज्ञ हुआ है, यह अतिका कथन है। उस दर्पने बहुत-से देवताओं, असुरों और राजिषयोंका विनाश कर झाल है। अत: भूपाल ! अब भी नेतो । जो दर्पको जीत लेटा है। वह राजा होता है और जो उससे पराजित हो जाता है, वह दास बन जाता है ॥ २७-२८॥

बन जाता ह ॥ रजरूर ॥ स यथा दर्पसहितमधर्म नानुसेवते । तथा वर्तस्व मान्धातश्चिरं चेत् स्थातुमिच्छसि ॥ २९ ॥

तथा वतस्य मान्धाताकार चार स्वाधान प्रशासन मान्धाता ! यदि तुम चिरकाळतक राजविहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा सर्वान करो, जिससे तुम्हारे हारा दर्व और अध्योका सेवन न हो ॥ २९ ॥

मत्तात्प्रमत्तात् पौनण्डादुन्मत्ताश्च विशेषतः । तद्भ्यासादुपावर्तं संहितानां च सेवनात् ॥ ३० ॥ मतवालेः प्रमादीः बालक तथा विशेषतः पाललैंदेवचो।

मतवाले, प्रमादा, बालक तथा विश्वपत नागलाज जा। उनके निकट सम्पर्कते भी दूर रही और यदि वे एक साथ रहकर सेवा करना चाहे तो उनकी उस सेवासे भी सर्वया हवे रही !! ३० !!

बचे रहो ॥ २० ॥ निगृहीतादमात्याच स्त्रीभ्यक्षेत विशेषतः । पर्वताद् विषमाद् दुर्गोद्धस्तिनोऽश्यात् सपीसृपात्।३१। स्टेरको विस्तराज्याः स्यानकांचर्यां च वर्जयेत् ।

एते भ्यो नित्ययत्तः स्थानकंचर्यो च वर्जयेत्। अत्यागं चाभिमानं च दम्मं कोधं च वर्जयेत्॥ ३२॥ इसी तरह निवको एक वार कैद किया हो उस सन्त्रीतः

विशेषतः परायी क्षियोंछे, केंन्ने नीच और दुर्गम पर्वतने तपा हाथी, घोड़े और धर्मोंचे राजाको यचकर रहना चाहिये। रननी ओरसे बदा खावचान रहे और रातमें घूमना फिरना छोड़ है। कुपणता अभिमान रम्भ और कोषका भी खर्बया परिलाग नरहे॥ अविकातासु च स्त्रीपु ह्योवासु स्वेरिणीपु च। परभायीसु कन्यासु ना चरिनोद्यनं उपः ॥ 53॥

अपरिचित खियों, वॉझ खियों, वेरशाओं, परायी क्रियों तथा कुमारों कन्याओंके साथ राजा गैक्षन न करें ॥ ३६ ॥ कुळेषु पापरक्षांसि जायन्ते चर्णसंकरात् । अपुमांसोऽक्कहींनास्त्र स्थूलजिहा विचेतसः ॥ २६ ॥ पते चान्ये च जायन्ते यदा राजा प्रमायति । तस्माद राक्षा विद्येषेण चतितव्यं प्रजाहिते ॥ ३५ ॥

जब राजा धर्मकी छोरने प्रमाद करता है। तर वर्णवहरता-के कारण उत्तम कुछोमे पात्री और राक्षस जन्म हेते हैं। नपुंत्रकः काने। छंगड़े। व्हछे। गूँचे तथा बुदिहीन वालर्गकी उत्पत्ति होती हैं। ये तथा और भी बहुतन्ती कुनित सतानें जन्म छेती हैं। इसिछये राजाको विशेषस्पत्ते धर्माराषण पर सावधान होकर प्रजाके हितशाधनमे तस्पर रहना चाहिये॥ स्रित्यस्य प्रमचस्य होषः संजायते महान्त्र। अध्यमोः सम्प्रवर्धन्ते प्रजासंकरकारकाः॥ १६६॥

श्विषके प्रमादि वहें नहें दोग प्रकट होते हैं। वर्ण संकरोको जन्म देनेबाळे पापक्रमें की इदि होती है।। देश। अक्षीते विद्यते कीतं कीतं कीतं न विद्यते। अबुष्टिरतिसृष्टिश्च व्याधिक्षाध्याविदोत् प्रजाः ॥ देश। वर्षाके भीत्माये वर्षी और सर्वीके भीत्ममें गर्भा क्ष्माति है। कभी सर्वा पढ़ जाता है, कभी अधिक वर्षाहों। इसती है। कभी सर्वा पढ़ जाता है, कभी अधिक वर्षाहों।

ल्याती है। कभी स्वा पड़ जाता है। कभी आयन वन हैं। है तथा प्रजामे नाना प्रकारक रोग फैल जाते हैं। है। । नस्त्रवाण्युपतिष्ठन्ति सहा घोरास्त्रधाराते । नस्त्रवाण्युपतिष्ठन्ति सहसे राजनाशानाः ॥ ६८॥ अकारामें मयानक ग्रह और धूमकेतु आदि तारे उपते

आकाशमें भयानक ग्रह जार धूराचु जाता हिलापी हैं तथा राष्ट्रके विनाशकी सूचना देनेबाले गहुतसे उत्पात दिलापी देने छगते हैं ॥ १८ ॥

दन लगत २ ॥ २०॥ अरक्षितातमा यो राजा प्रजाध्यपि न रक्षति । प्रजाह्य तस्य क्षीयन्ते ततः सोऽजुविनस्यति ॥ १९॥ जो राजा अपनी वक्षा नहीं करताः वह प्रजाही पी स्वा जो राजा अपनी वक्षा नहीं करताः वह प्रजाही पी स्वा

जो राजा अपनी रक्षा नहां करताः वह स्वान जाता करताः वह स्वान जाता है। जिस नहीं कर सकता । पहले उसकी प्रवार्ष धीण होती हैं। तिर वह स्वान भी नष्ट हो जाता है ॥ ३९॥

वह खब भा नष्ट हा जाता है। द्वाबाददाते होकस्य द्वयोः खबहवोऽएरे इाबाददाते होकस्य त्वाखुर्चेपक्षम् ॥४०॥ इत्सार्यः सम्प्रख्याने तदाखुर्चेपक्षम् ॥४०॥ इत्सार्यः सम्प्रख्याने त्वाखुर्चेपक्षम् ॥४०॥

जब दो मतुष्य । मलकर एकका वर्ष वर्षा वस्तार्थी क्याओं व बहुतन्त्रे मिलकर दोको छटते हे तथा हुमारी क्याओं व बहुतन्त्रे मिलकर दोको छटते हे तथा हुमारी क्याओं व बहुतन्त्रे मिलकर होने छाता है। उस मन्द्र कारण राजाको ही बताया जाता है।। ४०॥ भमेदमिति नैकस्य मनुत्येयव्यतिष्ठति। त्यक्त्वा धर्म यदा राजा प्रमादमज्ञतिष्ठति ॥ ४१ ॥ जब राजा धर्म छोडकर प्रमादमें पढ जाता है। तब मनुष्योंमेरे एक भी अपने धनको ध्यह मेरा है' ऐसा समझकर खिर नहीं रह सकता || ४१ ||

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्दणि राजधर्मानुशासनपर्दणि उतस्यगीतासु नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥

इय प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें उत्तरकाति।विषयक नत्त्रेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ॥

### एकनवतितमोऽध्यायः

#### उत्थयके उपदेशमें धर्माचरणका महत्त्व और राजाके धर्मका वर्णन

उतथ्य उवाच

कालवर्षी च पर्जन्यो धर्मैचारी च पार्थिवः। सम्पद् यदेवा भवति साविभतिं सुखं प्रजाः ॥ १ ॥

उत्तथ्य कहते हैं--राजन् । राजा धर्मका आचरण करे और मेघ समयपर वर्षा करता रहे। इस प्रकार जो सम्पत्ति वढती है। वह प्रजावर्गका सुखपूर्वक भरण पोषण करती है ॥ १ ॥

यो न जानाति हतें वा वखाणां रजको मलम्। रकानां वा शोधयितुं यथा सास्ति तथैव सः॥ २ ॥

यदि धोबी करडोंकी मैल उतारना नहीं जानता अयवा रॅंगे हुए वस्रोंको घोकर शुद्ध एवं उज्ज्वल बनानेकी कला उसे नहीं जात है तो उसका होना न होना बरावर है। प्यमेतव् द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां विशां तथा। शद्भवर्थों घणीनां नानाकर्मस्ववस्थितः ॥ ३ ॥

इसी मकार श्रेष्ठ बाह्मणः क्षत्रियः बैञ्य तथा चौथे शह वर्णके मनुष्य यदि अपने अपने पृथक्-पृथक् कर्मोंको जानकर उनमें सल्यन नहीं रहते हैं तो उनका होना न होना एक-साही है।। ३।।

कर्म शाहे कृषिर्वेदये दण्डनीतिश्र राजनि । ब्रह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं चापि द्विजातिषु ॥ ४ ॥

शहमें हिजोंकी सेवा, वैश्यमें कृषि, राजा या क्षत्रियमें दण्डनीति तथा ब्राह्मणोर्मे ब्रह्मचर्यः तपस्याः वेदमन्त्र और सत्यकी प्रधानता है ॥ ४ ॥

तेषां यः क्षत्रियो वेद वखाणामिव शोधनम्। शीलदोपान विनिर्हर्ते स पिता स प्रजापतिः ॥ ५ ॥

इनमें जो क्षत्रिय वस्त्रोंकी सैल दूर करनेवाले घोबीके समान चरित्रदीपको दूर करना जानता है। वही प्रजावर्गका पिता और वही प्रजाका अधिपति है ॥ ५ ॥

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्च भरतर्षम । राजवृत्तानि सर्वाणि राजैव युगमुच्यते ॥ ६ ॥

भरतश्रेष्ठ । सत्ययुगः त्रेताः द्वापर और कलियुग-ये सबके सव राजाके आन्वरणोंमें स्थित हैं। राजा ही युगोंका प्रवर्तक होनेके कारण युग कहलाता है ॥ ६ ॥

चातुर्वर्ण्यं तथा वेदाश्चातुराश्रम्यमेव च । सर्वे प्रमुखते होतद् यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ७ ॥

जब राजा प्रमाद करता है। तब चारी वर्णी चारी वेद और चारों आश्रम समी मोहमें पढ़ जाते हैं ॥ ७ ॥

अग्नित्रेता त्रयी विद्या यहाध्य सहदक्षिणाः। सर्व एव प्रमाद्यन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥ ८ ॥ जब राजा प्रमादी हो जाता है। तब गाईपत्यः आहवनीय और दक्षिणाग्नि-ये तीन अग्नि; ऋक्, साम और यजु-ये

तीन बेद एव दक्षिणाओं के साथ सम्पूर्ण यन भी विकृत हो जाते हैं ॥ ८॥

राजैव कर्ता भूतानां राजैव च विनाशकः। धर्मात्मा यः स कर्ता स्याद्धर्मात्मा विनाशकः॥ ९ ॥

राजा ही प्राणियोंका कर्ता ( जीवनदाता ) और राजा ही उनका विनाश करनेवाला है। जो धर्मात्मा है। वह प्रजा-का जीवनदाता है और जो पानात्मा है। यह उसका विनाश करनेवाला है ॥ ९ ॥

राहो भार्याध्य पुत्राध्य पान्धवाः सुदृदस्तथा । समेत्य सर्वे शोचन्ति यदा राजा प्रमाद्यति ॥ १०॥

जन राजा प्रमाद करने छगता है। तन उसकी स्त्री। पुत्र, वान्यव तथा सुहृद् सब मिलकर शोक करते हैं ॥१०॥ इस्तिनोऽश्वाधः गावश्चाप्युष्टाश्वतरगर्दभाः।

अधर्मभूते नृपतौ सर्वे सीदन्ति जन्तवः॥११॥ राजाके पापपरायण हो जानेपर उसके हाथी। घोडे। गी। केंट। खबर और गदहे आदि समी पशु दुःख पाते हैं॥ दुर्बछार्थे वलं खुएं धात्रा मान्धातरच्यते । अवर्छ तु महद्भतं यसिन् सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १२ ॥

मान्धाता । कहते हैं कि विधाताने दुर्वछ प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही बलसम्पन्न राजाकी सृष्टि की है। निर्वल प्राणियोंका महान् समुदाय राजाके वलपर टिका हुआ है ॥

यस भूतं सम्भजते ये च भूतास्तदन्वयाः। अधर्मस्ये हि चृपतौ सर्वे शोचन्ति पार्थिव॥ १३॥

भूपाळ । राजा जिन प्राणियोंको अन्न आदि देकर उनकी तेवा करता है और जो पाणी राजाते सम्बन्ध रखते हैं, वे सबके सब उस राजाके अधर्मपरायण होनेपर शोक प्रकट करने छगते हैं || १३ ||

दुर्वलस्य च यचक्षुर्मुनेराशीविषस्य च । अविषद्यतमं मन्ये मा स दुर्वलमासदः॥ १४॥

द्रबंख मनुष्यः मुनि और विषयर सर्ग—इन समनी दृष्टिको मै अत्यन्त दुःसह मानता हूँ; इसलिये तुम किसी दुर्वल प्राणीको न सताना ॥ १४ ॥

द्रवेठांस्तात बुध्येथा नित्यमेवाविमानितान् ।

मा त्वां दुर्वळचक्षूंषि प्रदहेयुः सवान्धवम् ॥ १५ ॥

तात ! तुम दुर्वल प्राणियोंको सदा ही अपमानका पात्र न समझनाः दुर्वलोंकी ऑखें तुम्हें वन्धु-वान्धवींतहित जला-कर मस्म न कर डालें। इसके लिये सदा सावधान रहना ॥ न हि दुर्वलदग्धस्य कुळे किंचित प्रिसेति।

न ।ह दुवळदग्घस्य कुळ काचत् प्रराहात । आमूळं निर्दहन्त्येच मा स्म दुर्वळमासदः ॥१६॥

दुर्बल मनुष्य जिसको अपनी कोधाग्रिके बला हालते हैं, उसके कुलमें फिर कोई अहुर नहीं जमता। वे वड़मूल-छहित दर्थ कर देते हैं; अतः तुम दुर्बर्चोको कभी न स्ताना॥ अवल वे वळाच्छ्रेयो यचातिबलवद्गलम्। बलस्याबलदग्धस्य न किचिद्वदिशिष्यते ॥ १७॥

निर्बल प्राणी बलवान्से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो अत्यन्त बलवान् है, उसके बलसे भी निर्बलका बल अधिक है। निर्बलक के द्वारा दम्ध किये गये बलवान्का कुछ भी शेष नहीं रह जाना ॥ १७ ॥

विमानितो हतः कुछस्त्रातारं चेन्न विन्दति । समानुषकृतस्तन दण्डो हन्ति नराधिपम् ॥ १८ ॥

यदि अपमानितः इताइत तथा गाळी-गळी तते तिरस्कत होनेवाल दुवंल मनुष्य राजाको अपने रक्षकके रूपमें नहीं उपलब्ध कर पाता तो यहाँ दैवका दिया हुआ दण्ड राजाको मार डाळता है ॥ १८॥

मा सा तात रणे स्थित्वा भुञ्जीथा दुर्वेठं जनम् । मा त्वां दुर्वेठचक्षांपि ददन्त्वग्निरिचाश्रयम् ॥ १९ ॥

तात । तुम युद्धमें संख्यन होकर दुर्बल मनुष्यको भर लेनेके द्वारा अपने उपमोगका विषय न बनाना । जैसे आग अपने आअयम्त काष्ठको जला देती है। उसी प्रकार दुर्बेलोकी इष्टि तुमहे दग्ब न कर डाले ॥ १९ ॥

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम् । सानि पुत्रान् परान् झन्ति तेषां मिथ्याभिशंसनात् ।२०।

श्के अपराध लगाये जानेपर रोते हुए दीन दुर्बल मनुष्योंके नेत्रींसे जो ऑस् गिरते हैं, वे मिष्या कल्क लगाने के कारण उन अपराधियोंके पुत्रों और पशुओंका नाश

कर डालते हैं ॥ २० ॥ यदि नात्मिन पुत्रेषु न चेत् पौत्रेषु नप्तुषु । न हि पापं कृतं कर्म सद्यः फलति गौरिव ॥ २१ ॥

यदि पापका फल अपनेको नहीं मिला तो वह पुत्रों तया नाती-पोतोंको अवन्य मिलता है। बेते पृथ्वीमें वोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं देता, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं देता (समय आनेपर ही उचका फल मिलता है) ॥ २१॥

यत्रावलो वध्यमानस्रातारं नाधिगच्छति । महान् दैचकुतस्तत्र दण्डः पतित दारुणः॥ २२॥ महान् दैचकुतस्तत्र दण्डः पति वारुणः॥ वहाँ अपने लिये कोई सताया जानेवाला दुर्वल मनुष्य नहाँ अपने लिये कोई

सताया जानेवाला दुवंछ मनुष्य जहा अपन । जन्म कर रखक नहीं पाता है। वहां सतानेवाळे पापीको देवकी ओरसे मर्यकर दण्ड प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

युक्ता यदा जानपदा भिञ्जन्ते व्राह्मणा इच । अभीक्ष्णं भिक्षुरूपेण राजानं घ्नन्ति तादशाः ॥ २३ ॥

जव बाहर गाँबींके लोग एक समृह जनाकर भिद्युक्तप्येने ब्राह्मणीके समान भिक्षा माँगने लगते हैं तब वैसे लोग एक दिन राजाका विनाश कर डालते हैं ॥ २३ ॥ राह्मो यदा जनपदे बहुवो राजपूरुयाः । अन्येनोपवर्तन्ते तद् राह्मः किल्विपं महत्॥ २४ ॥

जब राजाके बहुत से कर्मचारी देशमें अन्याय्ग्रे वर्ताव करने लगते हैं। तब वह महान् पाप राजाको ही लगता है॥१४॥ यदा युक्त्या नयेदयीन् कामाद्र्येवरोन वा। कृपणं याचमानानां तद् राष्ट्रो वेदासं महत्॥२५॥

यदि कोई राजा या राजकीय कर्मचारी दीनतापूर्ण याचना करती हुई प्रजाओंकी उठ प्रार्थनाके हुउनास्ट रेडेच्छाते उथ्या धनके छोमाव्य कोई न कोई शुक्त करके उनके धनका अपहरण कर ले तो वह राजाके महान् विनाधश सुचक है ॥ २५॥

महान् वृक्षो जायते वर्धते च तं चैव भूतानि समाध्रयन्ति।

यदा मृक्षिरिखयते दहाते च तदाश्रया अनिकेता भवन्ति ॥ २६ ॥ जब कोई महान् इष्ठ पैदा होता और क्रमशः वढता है। तब बहुत-से प्राणी (पक्षी) आकर उस्पर बसेरे टेते हैं और जब उस बुखको काटा या जला दिया जाता है। तब उसस

रहनेवाले सभी जीव निराशय हो जाते हैं॥ २६ ॥ यदा राष्ट्रे धर्ममध्यं सरन्ति संस्कारं वा राजगुणं व्रवाणाः। तैरेसाधर्मध्यरितो धर्ममोहात्

तूर्ण जह्यात खुकतं चुन्कतं च॥ २०॥ जब राज्यमं रहनेवाले कोग राजाके गुणीका बखान करते हैं, हुए वैदिक संस्कारीके साथ उत्तम धर्मका आवरण करते हैं, उस समय राजा पापमुक्त हो जाता है तथा जब वे ही लोग धर्मके विश्वयमं मोहित हो जानेके कारण अधर्मावरण करने हराते हैं। उस समय राजा शोब ही पुण्यते होन हो जाता है।

यत्र पापा झायमानाश्चरित सर्तां किर्हिचेन्द्रते तत्र राष्ट्रः । यदा राजा शास्ति नरानशिष्टां

स्तदा राज्य घर्घते भूमिपस्य ॥ २८॥ जहाँ पापी मतुष्य प्रकटरूपसे निर्भय विचरते हैं। वर्षे सत्युक्षोंकी इष्टिमें समझा जाता है कि राजको क्लियुक्ते सरपुक्षोंकी इष्टिमें समझा जाता हुए मतुर्ध्योंको दण्ड देता है। सर किया है। किंद्र जब राजा हुए मतुर्ध्योंको दण्ड देता है। सर कसका राज्य सत्र ओरसे उत्तर होने लगता है॥ १८॥ सन उसका राज्य सत्र ओरसे उत्तर होने लगता है॥ १८॥

यस्त्रामात्यान् मानयित्वा यथार्थे सन्त्रे च युद्धे च नृषो नियुञ्ज्यात् ।

विवर्धते तस्य राष्ट्रं चृपस्य भुङ्कोमहीं चाण्यसिलां विराय॥ २९॥

8888

जो राजा अपने मिन्नयोंका यथार्थरूपले सम्मान करके उन्हें मन्त्रणा अयवा युद्धके काममें नियुक्त करता है। उसका राज्य दिनोदिन बद्दता है। और वह चिरकालतक समूची पृथ्वीका राज्य मोगता है ॥ २९॥

यचापि सुकृतं कर्म वाचं चैव सुभापिताम्। समीक्ष्य पुजयन् राजा धर्मे प्राप्नोत्यतुत्तमम्॥ ३०॥

जो राजा अपने कर्मचारी अथवा प्रजाका पुण्यकर्म देखकर तथा उनकी सुन्दर वाणी सुनकर उन सबका यथा-योग्य सम्मान करता है। वह परम उत्तम धर्मको प्राप्त कर लेता है॥ ३०॥

संविभज्य यदा भुङ्क्ते नामात्यानवमन्यते । निहन्ति वित्नं दर्शं स राहो धर्म उच्यते ॥ ३१॥

राजा जब सबको यथायोग्य विमाग देकर स्वयं उप-मोग करता है। मिन्त्रयोंका अनादर नहीं करता है और वलके घमंडमें चूर रहनेवाले दुष्ट पुरुष या शत्रुको मार डालता है। तव उसका यह सब कार्य राजधर्म कहलाता है।। ३१।। भागते हि यदा सर्वे वाचा कार्येन कर्मणा। पत्रस्यापि न मध्येच सराक्षो धर्म उच्यते।। ३२।।

जन बह मन, बाणी और शरीरके हारा सबकी रखा करता है और पुत्रके भी अपराधको क्षया नहीं करता, तब उसका बह बर्तान भी गराजाका धर्म कहा जाता है॥ ३२॥ संविभज्य यदा भुकुक्ते नृपतिर्दुर्वेळान् नरान् ।

तदा भवन्ति विखनः स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३३ ॥

जन राजा दुर्बल मनुष्योंको यथावस्यक वस्तुएँ देकर पीछे स्वयं मोजन करता है। तद वे दुर्बल मनुष्य बलवान् हो जाते हैं। वह स्याग राजाका भर्म कहा गया है।। ३३॥ यदा रक्षति राष्ट्राणि चदा हस्यूनपोहति।

यदा जयति संप्राप्ते स राज्ञो धर्म उच्यते ॥ ३४॥ जब राजा समूचे राष्ट्रकी रक्षा करता है, डाक् और छुटेरेंजिंगे मार भगाता है तथा स्प्राप्तमें विजयी होता है, तब बह सब राजाका धर्म कहा जाता है॥ ३४॥

पापमाचरतो यत्र कर्मणा व्याहतेन वा । त्रियस्यापि न मृत्येत स राहो धर्म उच्यते ॥ ३५॥

प्रियन्थे-प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणीद्वारा पाप करें तो राजाको चाहिये कि उत्ते भी क्षमा न करें अर्थीत् उत्ते भी यथायोग्य दण्ड दे। जो ऐसा वर्ताव है, वह राजाका धर्म कहलाता है ॥ ३५ ॥

यदा शारणिकान् राजा पुत्रवत् परिरक्षति । भिनत्ति च न मर्यादां स राहो धर्म उच्यते ॥ ३६ ॥

जन राजा ब्यापारियोंकी पुत्रके समान रहा करता है और धर्मकी मर्यादाको मङ्ग नहीं करताः तन वह भी राजाका धर्म कहळाता है ॥ ३६ ॥

यदाऽऽसदक्षिणैयंश्चैर्यजते श्रद्धयान्वितः । कामद्वेषावनाद्वत्य स राशो धर्म उच्यते ॥ ३७ ॥ जन वह राग और देषका अनादर करके पर्यास दक्षिणावाले यजीद्वारा अदापूर्वक यजन करता है। तब वह राजाका धर्म कहा जाता है ॥ ३७ ॥

कृपणानाथमृद्धानां यदाश्च परिमार्जीत । हपं संजनयन् मृणां स राङ्गोधर्म उच्यते ॥ ३८॥

जन वह दीन, अनाथ और वृद्धें के ऑस्. पेंछता है और इस वर्तावद्वारा सब लोगोंके दृदयमें हर्ष उत्पन्न करता है, तब उसका वह सद्राव राजाका धर्म कहलाता है।।३८॥ विवर्षयति मित्राणि तथारींखाणि कर्षति।

सम्पूजयति सार्थुश्च स राक्षे धर्म उच्यते ॥ ३९ ॥ वह जो मित्रोकी वृद्धि, शत्रुओंका नाथ और साधु पुरुषोंका समादर करता है। उसे राजाका धर्म कहते हैं ॥३९॥

पुरुषको समादर करता छ उत राजाको वन करत है ॥२२॥ सत्यं पाळयति प्रीत्या नित्यं भूमि प्रयच्छति । पूजयेद्रतिथीन् भृत्यान् स राक्षे धर्म उच्यते ॥ ४० ॥

राजा जो प्रेमपूर्वक सत्यका पालन करता है। प्रतिदिन भूदान देता है और अतिथियों तथा मरण-पोषणके योग्य व्यक्तियोंका सत्कार करता है। वह राजाका धर्म कहलाता है।। निग्रहानुग्रही चोभी यत्र स्थातां प्रतिष्ठिती।

अस्मिन् छोके परे चैव राजा समान्तुते फलम् ॥ ४१ ॥ जिसमें निर्मह और अनुमेंह दोनों प्रतिष्ठित हों। यह

ाजवम । नग्रह आर अनुभ्रह दोना प्राताष्ठत हो। यह राजा इहळोक और परळोकमें मनोबाञ्छित ५०० पाता है ॥ यमो राजा धार्मिकाणां मान्धातः परमेश्वरः। खंबच्छन् भवति प्राणानसंबच्छंस्त पातकः ॥ ४२॥

मान्धाता । राजा दुष्टोंको दण्ड देनेके कारण यम तथा धार्मिकोंपर अनुम्रह करनेके कारण उनके लिये परमेश्वरके समान है। जब बह अगनी इन्हियोंको स्थममें रखता है, तब हासने समर्थ होता है और जब स्थममें नहीं रखता, तब मर्योदासे नीचे गिर जाता है।। ४२ ॥

ऋत्विषपुरोहिताचार्याम् सत्कृत्यानधमन्य च । यदा सम्यक् प्रगृह्णति स राह्णे धर्म उच्यते ॥ ४३ ॥ जन राजा ऋत्विक्, पुरोहित और आचार्यका बिना अस-

जब राजा ऋात्वक्र पुराहित और आचायंका बिना अव-हेलनाके सत्कार करके उनको उच्चित वर्तावके साथ अपनाता है। तब वह राजाका धर्म कहलाता है ॥ ४३ ॥

यमो यच्छति भूतानि सर्वाण्येवानिशेषतः । तथा सञ्जातकर्तव्यं यन्तव्या विधिवत प्रजाः ॥ ४४ ॥

कैते यमराज समी प्राणियोंपर समानस्पर्स शासन करते हैं। उसी प्रकार राजाको भी विना किसी भेदभावके समस्त प्रजाओंपर विधिपूर्वक नियन्त्रण रखना चाहिये॥ ४४॥ सहस्राक्षेण राजा हि सर्वथैयेशेपमीयते। स पश्यित च यं धर्मे स धर्मः पुरुषर्पभ ॥ ४५॥ पुरुषप्रवर । राजाकी उपमा सब प्रकारसे हजार नेत्रों-

दुडोंको दण्ड देनेका समाव। २. दीन-दुखियों तथा
 साधु पुरुषोके प्रति दया पर्व सहानुभृति।

वाले हन्द्रसे दी जाती है; अतः राजा जिस धर्मको मासीनीति समझकर निश्चित कर देता है वही श्रेष्ठ घर्म माना गया है॥ अप्रमादेन शिक्षेथाः स्नमां चुर्ज्ञि धृति मितम्। भृतानां चैव जिझसा साध्वसाधु च सर्वदा॥ ४६॥

राजन् ! तुम सावधान होकर क्षमा, विवेक, घृति और बुद्धिकी शिक्षा ग्रहण करो ! समस्त प्राणियोकी शक्ति तथा मखाई-बुराईको भी छदा जाननेकी इच्छा करो ॥ ४६ ॥ संग्रह: सर्वभूतानां दानं च मधुरं वचः । पीरजानपदाखेंच गोप्तव्यास्ते यथासुखम् ॥ ४७ ॥

' समस्त प्राणियोंको अपने अनुकृत बनाये रखना, दान देना और मीठे वचन बोलना सीखो। नगर और बाइर गॉबवाले लोगोकी तुम्हें इस प्रकार रक्षा करनी चाहिये, जिससे उन्हें सुख मिले॥ ४७॥

न जात्वदक्षो नृपतिः प्रजाः शकोति रक्षितुम्। भारो हि सुमहास्तात राज्यं नाम सुदुष्करम्॥ ४८॥

तात ! जो दक्ष नहीं है। यह राजा कभी प्रजाकी रक्षा नहीं कर छकता; क्योंकि यह राज्यका छंचाळनरूप अत्यन्त दुष्कर कार्य बहुत बड़ा भार है ।। ४८ ।।

तद्दंग्डिविन्तृपः प्राक्षः शूरंग शक्तोति रक्षितुम् । न हि शक्यमदण्डेन क्लीवेनाबुद्धिनापि वा ॥ ४९ ॥

राज्यकी रक्षा तो वही राजा कर सकता है। जो बुढिसान् भीर श्रूरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेकी नीतिको भी जानता हो। जो दण्ड देनेने हिचकता है। वह नपुंसक और बुढिइहीन नरेश कदापि राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता॥४९॥ अभिक्षपे: कुछे जातेष्ट्रीर्थक्तेचेंबुखुतैः । सर्वा बुद्धीः परीक्षेथास्तापसाश्रमिणामपि॥ ५०॥

तुम्हें रूपवान्, कुळीन, कार्यदेश, राजमक्त एवं बहुज मन्त्रियोंके साथ रहकर तापसी और आश्रम-वासियोंकी भी सम्पूर्ण बुद्धियों (सारे विचारों) की परीक्षा करनी चाहिये ॥ ५० ॥

अतस्त्वं सर्वभूतानां धर्मं वेत्स्यसि वै परम् । सर्वेदो परवेदो बान् ते धर्मो चिनङ्क्यति ॥ ५१ ॥

ऐसा करनेषे तुमको सम्पूर्ण भूतिक परम धर्मका जान हो जायगाः फिर स्वदेशमें रही या परदेशमेः कहीं भी तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा॥ ५१॥

धम नष्ट नहा राजा ॥ २२ ॥ तस्मादर्थाच कामाच धर्म एवोत्तरो भवेत् । असिँक्लोके परे चैव धर्मात्मा सुखमेधते ॥ ५२ ॥

इस तरह विचार करनेते अर्थ और कामकी अपेका घर्म ही श्रेष्ठ दिव होता है। धर्मात्मा पुरुष इहलोकने और परलोकर्म भी सुख मोगता है॥ ५२॥

और परलाकम मा सुख भागता है। १९११ त्यज्ञन्ति दारान् पुत्रांश्च मनुष्याः परिपूजिताः। संप्रहश्चेष भूतानां दानं च मनुष्य च वाक्॥ ५३॥ अप्रमादश्च दाजिं च राक्षो भूतिकर महत्।

एतेम्यश्चेव मान्धातः सततं मा प्रमादिशाः॥ ५४॥

यदि सनुप्योंका सम्मान किया जाय तो वे सम्मानदाता-के हितके लिये अपने पुत्रों और क्रियोंको भी छोड देते हैं। समस्त पाणियोंको अपने पक्षमें मिलाये रखनाः दान देनाः मीठे वचन वोळनाः प्रमादका स्थाग करना तथा बाहर और भीतरसे पवित्र रहना—ये राजाका ऐश्वर्य वहानेबाले बहुत बड़े सापन हैं। सान्धाता। तुम इन स्व वार्तीकी औरसे कमी प्रमाद न करना।। ५३-५४।

अप्रमत्तो भवेद् राजा छिद्रदर्शी परात्मनीः । नास्यिन्छद्रं परः परयेन्छिद्रेषु परमन्वियात् ॥ ५५ ॥

राजाको सदा सावधान रहना चाहिये । वह गतुका तथा अपना भी छिद्र देखे और यह प्रयक्ष करे कि शतु भेरा छिद्र अच्छी तरह न देखने पाये। परतु यदि धतुके छिट्टी ( हुर्बळताओं ) का पता लग जाय तो वह उसपर चढाई कर दे ॥ ५५॥

एतद् वृत्तं वासवस्य यमस्य वरुगस्य च । राजर्षीणां च सर्वेषां तत् त्वमप्यनुगालय ॥ ५६॥ इन्द्र, यम, वरुण तथा सम्पूर्ण राजरियोक्ष यही वर्तोव

है, तुम भी इतका निरन्तर पावन करो ॥ ५६ ॥ तत् कुरुष्य सहाराज वृत्तं राजपिंसेनितम् । व्यतिष्ठ दिन्यं पन्यानमहाय पुरुषपैन ॥ ५७ ॥

पुरुपप्रवर महाराज ! राजर्पियोद्वारा चेवित उठ आन्वारका तुम पालम करो श्रीर शीन ही प्रकाशपुक्त दिय मार्गका आश्रय खो॥ ५७॥

धर्मवृत्तं हि राजानं प्रेत्य चेह च भारत । देवर्षिपितृगन्धर्वाः कीर्तपन्ति महीजसः ॥ ५८॥ भारत । ॥ महातेजस्ती देवताः महित, पितर और

भारत । अ महातजस्ता ५वता। न्याना राज्य । गन्यर्च इहलोक और परलोकों भी धर्मररायण राज्यके यशका गाम करते रहते हैं ॥ ५८॥

भीष्म उवाच

स पवसुको मान्धाता तेनोतथ्येन भारत। कृतवानविशङ्कश्च यकः प्राप च मेदिनीम् ॥ ५१ ॥ कृतवानविशङ्कश्च यकः

भीष्मजी कहते हैं—मरतनन्दन ! उतयह इस प्रकार उपदेश देनेपर सान्धाताने निःश्रक होकर उनने आशाका पालन किया और सारी प्रव्यीका एक्छन राज पा लिया ॥ ५९ ॥ भवानपि तथा सम्यङ्मान्धातेव महीपते ।

अ उतस्यने राजा मान्याताको उपयेख दिया है और मान्यान सर्वेवंशी करेख से, इसल्पि उत्तरेस उदेश्यने प्यारत! हान्येशन पर यथि अचित नहीं है तथापि यह प्रमाग भीमानी पुर्विहिप्ते सुनाते हैं, अतः यह समझना चाहिए कि पुरिविह्पे उत्तरेस उन्होंने यहाँ प्रमारत! विवेदगका प्रयोग किया है।

घर्मका पालन करते हुए इस पृथ्वीकी रक्षा करो। फिर तुम धर्म कत्वा गर्ही रक्ष स्वर्गे स्थानमवाष्ट्यसि ॥ ६० ॥ प्रथ्वीनाथ ! मान्धाताकी ही भाँति तम भी अच्छी तरह भी स्वर्गछोक्रमें स्थान प्राप्त कर लोगे ॥ ६० ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजवर्मातुशासनपर्वणि उत्तव्यगीतास एक्नवतितमोऽध्यायः॥ ९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें टतद्रधगीतादिष्यकः इदयानवेदों अध्याय परा हुआ ॥९९॥

### द्विनवतितमोऽप्यायः

#### राजाके धमपूर्वक आचारके विषयमें वामदेवजीका वसमुनाको उपदेश

यधिविर उवाच

कथं धर्मे स्थातुमिच्छन् राजा घर्तेत धार्मिकः। पहलामि त्यां करुश्रेष्ठ तन्मे बहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—कुरुश्रेष्ठ पितामह । धर्मात्मा राजा यदि धर्ममें स्थित रहना न्वाहे तो उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिये ? यह मैं आपसे पछता हैं। आप सन्ने बताइये ॥ भीषा उत्राच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास<u>ं</u> प्रातनम् । गीतं द्रष्टार्थतत्त्वेन वामदेवेन धीमता ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन ! इस विषयमे लोग तस्वज्ञानी महात्मा बामदेवजीद्वारा दिये हुए उपदेशरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥

राजा वसमना नाम शानवान धतिमाङ्गिचः। महर्षि परिपप्रच्छ वामदेवं तपस्विनम् ॥ ३ ॥ वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गये हैं। जो ज्ञान-

बान्। धैर्यवान् और पवित्र आचार-विचारवाले थे । उन्होंने एक दिन तपस्वी महर्षि वामदेवजीसे पूछा-॥ ३ ॥ धर्मार्थसहितैर्वाक्यैभैगवन्नत्रशाधि माम् । येन क्रुत्तेन में तिष्टन न ही येथं स्वध्नर्मतः ॥ ४ ॥

'भगवन ! में किस बर्तावका पालन करता रहें। जिससे अपने धर्मसे कमी न गिरूँ। आप अपने अर्थ और धर्मयुक्त वचर्नोद्वारा युक्ते इसी यातका उपदेश दीजिये ॥ ४ ॥ तमत्रबीद् वामदेवस्तेजस्ती तपतां वरः। हेमवर्णे सुखासीनं ययातिभिव नाहुपम् ॥ ५ ॥

तव तपस्वी पुरुषोमें श्रेष्ठ तेजस्वी महर्षि वामदेवने नहप-पुत्र ययातिके समान सुखपूर्वक बैठे हुए सुवर्णकी सी कान्ति-वाले राजा वसमनास कहा ॥ ५ ॥

वामदेव उवाच धर्ममेवानुवर्तस्य न धर्माद् विद्यते परम् । धर्में स्थिता हि राजानो जयन्ति पृथिवीमिमाम् ॥ ६ ॥

वामदेवजी बोले--राजन् । दुम धर्मका ही अनुसरण करो । धर्मसे बढकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि धर्म-में स्थित रहनेवाले राजा इस सारी पृथ्वीको जीत लेते हैं ॥ वर्धसिद्धेः परं धर्मे मन्यते यो महीपतिः। वृद्धयां च करते वृद्धि स धर्मेण विराजते ॥ ७ ॥

जो भपाल धर्मको अर्थ-विदिकी अपेक्षा भी बडा मानता है और उसीको बढानेमें अपने मन और बढिका उप- योग करता है, वह धर्मके कारण वडी शोभा पाता है ॥ ७ ॥ अधर्मदर्शी यो राजा बळादेव प्रवर्तते । श्चित्रमेवापयातोऽस्मादभौ प्रथममध्यमौ

इसके विपरीत जो राजा अधर्मपर ही हिंह रखकर बर्ल-पूर्वक उसमें प्रवस होता है, उसे धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थं शीघ छोडकर चल देते हैं ॥ ८॥ असत्पापिष्टसचिवो वध्यो लोकस्य धर्महा। परिवारेण क्षिप्रमेवावसीवति

जो दृष्ट एवं पापिष्ट मन्त्रियोंकी सहायतासे घर्मको हानि पहॅचाता है। यह सब छोगोंका वध्य हो जाता है और अपने परिवारके साथ ही शीघ संकटमें पड़ जाता है।। ९।। अर्थानामनवृष्ठाता कामचारी विकत्थतः । व्यवि सर्वों मही छञ्जा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १०॥

ओ राजा अर्थ-विद्विकी चेष्टा नहीं करता और स्वेच्छा-चारी हो वद-बदकर बातें बनाता है। वह सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी शीम ही तह हो जाता है ॥ १० ॥

अथाद्दानः कल्याणमनस् युर्जितेन्द्रियः वर्धते मतिमान् राजा क्रोतोभिरिव सागरः ॥ ११॥ परत जो कल्याणकारी गुणोको प्रहण करनेवाळा

अनिन्दकः बितेन्द्रिय और बुद्धिमान् होता है। वह राजा उसी मकार दृद्धिको प्राप्त होता है। जैसे नदियोंके प्रवाहसे समुद्र ॥ न पुर्णोऽस्मीति मन्येत धर्मतः कामतोऽर्थतः। वृद्धितो मित्रतक्षापि सततं वसुधाधिपः ॥ १२॥

राजाको चाहिये कि वह सदा धर्मा अर्था कामा बुद्धि और मित्रोंसे सम्पन्न होनेपर भी कभी अपनेको पूर्ण न माने-सदा उन सबके समहको बढानेकी ही चेष्टा करे ॥ १२॥ एतेष्वेच हि सर्वेपु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता । पतानि अण्वल्लभते यशः कीर्ति शियं प्रजाः ॥ १३॥

राजाकी जीवनयात्रा इन्हीं सर्वोपर अवलम्बित है। इन सबको सनने और ग्रहण करनेटे राजाको यहा, कीर्ति, स्थ्मी और प्रजाकी प्राप्ति होती है।। १३॥ एवं यो धर्मसंरम्भी धर्मार्थपरिचिन्तकः। अर्थान् समीस्य भजते स धुवं महदर्जते ॥ १४॥ े जो इस प्रकार धर्मके प्रति आग्रह रखनेवाला एव धर्म और अर्थका चिन्तन करनेवाला है तथा अर्थपर मलीमॉति

विचार करके उसका देवन करता है, वह निश्चय ही महान फळका भागी होता है ॥ १४ ॥

अदाता ह्यनतिस्तेही दण्डेनावर्तयन् प्रजाः । साहसप्रकृती राजा क्षिप्रमेव विनश्यति ॥१५॥

जो दुःसाहची, दान न देनेबाज और सेबह्य्य तथा दण्डके द्वारा प्रजाको वार-वार स्वताता है, वह राजा क्षीत्र ही नष्ट हो जाता है।। १५।। अथ पापकृतं दुक्त्या न च पश्यत्यवृद्धिमान्। अकीत्योभिसमायुक्तो भूयो नरकमस्तृते॥ १६॥

जो बुद्धिश्चीन राजा पाप करके भी अपनी बुद्धिके द्वारा अपनेको पापी नहीं समझता, वह इस लोकमें अपकीतिंत कलक्कित हो परलोकमें नरकका भागी होता है ॥ १६॥ अध्य मानधितुदीकाः न्यस्थास्य चरावितितः। स्यसनं स्वमित्रपन्तं विजिद्यांसन्ति मानवाः॥१७॥

जो सबका मान करनेवाला, दानी, स्नेहयुक्त तथा दूसरोंके वसवर्ती होकर रहता है, उसपर यदि कोई संकट

इति श्रीमहासारते शास्तिपर्वेण राजधर्मांनुशासनपर्वेण बामदेवपीतासु दिनवतितमोऽप्यायः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शास्तिपर्वेक अन्तर्वेत राजधर्मानुशासनपर्वेम वामदेवशीको गीताविष्णक जानवेवाँ अध्याप पुरा हुण ॥ ९२ ॥

आ बाय तो सत्र छोग उत्ते अपना ही संकट मानकर उत्तको मिटानेकी चेछा करते हैं ॥ १७॥

यस्य नास्ति गुरुधीमें न चान्यानापे पृच्छति। सुखतन्त्रोऽर्थळामेषु न चिरं सुखमस्तते॥१८॥

जिछको अमेंके विषयमें शिक्षा देनेवाल कोई गुर नहीं है और को दूसरोंले भी कुछ नहीं पूछता है तथा धन मिल जानेपर सुखानोम्मे आकक्त हो जाता है। वह रीवेंजलतक सुख नहीं भोग पाता है 11 १८ 11

गुरुप्रधानो धर्मेषु खयमर्थानवेशिता ! धर्मप्रधानो लामेषु स चिरं सुखमस्तुते ॥ १९ ॥

जो घर्मके विषयमें गुरुको प्रधान मानकर उनके उर देशके अनुसार चळता है। जो स्वय ही अर्थ-सम्बन्धी स्वर कार्योको देखता है तथा सब प्रकारके स्वर्मोमें धर्मको ही प्रधान स्वाम समझता है, यह चिरकास्त्रक सुस्त्रका उपभोग करता है ॥ १९॥

## त्रिनवतितमोऽध्यायः

#### वामदेवजीके द्वारा राजीचित वर्तावका वर्णन

वासदेव उवाच

यत्राधर्मे प्रणयते दुर्देछे बळवसरः । तां वृत्तिमुपजीवन्ति ये भवन्ति तदग्वयाः ॥ १ ॥

धामदेवजी कहते हैं—राजत् । जिस राज्यमे अत्यन्त बळवात्राजा दुर्वळ प्रजापर अधर्म या अत्याचार करने छ्याता है। वहाँ उसके अनुचर भी उसी बर्तावको अपनी जीविकाका साधन बना छेते हैं ।) १ ।।

राजानमञ्जवतंन्ते तं पापाभिप्रवर्तकम् । अविनीतमञुष्यं तत् क्षिप्रं राष्ट्रं विनश्यति ॥ २ ॥

वे उस पापप्रवर्तक राजाका ही अनुसरण करते हैं। अहः उद्दर्भ मनुष्पेंति भरा हुरा वह राष्ट्र शीम ही नष्ट हो काता है।। २।।

जात है।। र ॥ यद् वृत्तसुपजीवन्ति प्रकृतिस्थस्य मानवाः। तदेव विषमस्थस्य स्वजनोऽपि न मृष्यते॥३॥

अन्छी अवस्थामे रहनेपर मनुष्यके जिछ वर्तांवका दूषरे लोग भी आश्रय लेते हैं, एंकटमें पड़ जानेपर उसी मनुष्यके उसी वर्तांवको उसके स्वजन भी नहीं सहन करते हैं॥ ३॥

साहसप्रकृतिर्यत्र किंचिदुत्वणमाचरेत्। अशास्त्रलक्षणो राजा क्षिप्रमेव विनश्यति॥ ४॥

हु:बाह्बी प्रकृतिवाला जो राजा जहाँ कुछ उद्दर्ण्डन-पूर्ण वर्तीय करता है। वहाँ शास्त्रोक्त मर्यादाका उस्त्वहृत करतेवाला वह राजा शीम ही नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ योऽस्यन्ताचरितां दुर्जि खनियो वाह्यवर्तेत । जितानामजितानां च क्षत्रधर्माद्येति सः॥ ५ ॥ को क्षत्रिय राज्यमें रहनेवाले विजित या स्रोवितित मनुष्योंकी अस्पन्त आयरणमें कार्यी हुई हरिका अनुवर्तन मर्हे करता ( अर्थात् उनलोगोको अपने पर्परागत आवार-विचारका पाळन नहीं करने देता ) यह क्षत्रिय-वर्षने गिर बाता है ॥ ५ ॥

द्विषन्तं इतकत्याणं गृहीत्वा नृपति रणे। यो न मानयते द्वेषात् क्षत्रधर्मादपैति सः॥६॥

यदि कोई राजा पहलेका उपकारी हो और किसी कारण-वश वर्तमानकालमें द्वेष करने लगा हो तो उठ समय जे भूपाल उठे शुद्धमें वदी बनाकर द्वेपका उपका समान नहीं करता, वह भी क्षत्रियनमें में पर जाता है ॥ ६ ॥

शकः स्यात् सुसुखोराजा कुर्यात् करणमापदि । प्रियो भवति भूतानां न च विश्वव्यते श्रियः ॥ ७ ॥ राजः यदि समर्थे हो तो उत्तम सुलका अनुभव क्रे

और कराने तथा आपत्तिमें पड़ नाम तो उसके निनारणना प्रमन करें । ऐसा करतेने वह चन प्राणियोंक प्रम होता है और कमी राजव्यमित प्रम नहीं होता ॥ ७ ॥

अप्रियं यस कुर्बीत भूयत्तस प्रियं चरेत्। निर्विरणप्रियः स स्याद् योऽप्रियः प्रियमाचरेत्॥ ८॥ राजाको चाहिये कि यदि किसीका अधिय किया होती

राजाका जाहिए का जार स्थान पार सदि अधिय पुरुष मी फिर उसका प्रिय मी करें। इस प्रकार सदि अधिय पुरुष मी प्रिय करने लगता है तो योड़े ही समयम वह प्रिय है।

बाता है ॥ ८ ॥ सृषाबादं परिहरेत कुर्यात् प्रियमयाचितः । न कामान्न च संरम्भान्न द्वेषाद् धर्ममुत्स्केत् ॥ ९ ॥ भिष्या भाषण करना छोड़ दे विना याचना या प्रार्थना किये ही दूसरोका प्रिय करें । किसी कामनासे कोषसे तथा द्वेषसे भी धर्मका त्याग न करें ॥ ९ ॥

( अमाययेव वर्तेत न च सत्यं त्यजेद् बुधः ॥ दमं धर्मेच शीरुं च क्षत्रधर्मं प्रजादितम् ॥ ) नापत्रपेत प्रदनेषु नाविभाव्यां गिरं खजेत् । न त्वरेत न चात्रयेत तथा संग्रहाते परः ॥ १० ॥

विद्वान् राजा छळ-सपट छोडकर ही वर्तांव करे । सत्यको कमी न छोड़े । इन्द्रिय-संयम, धर्मांचरण, खुशीळता, क्षत्रिय-धर्म तया प्रजाके हितका कभी परित्याग न करे । यदि कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे विना विचारे कोई बात मुंद्देषे न निकाले, किसी काममें जब्दबाजी न करे और किसीकी निन्दा न करे, ऐसा वर्तांव करेंनेछे शत्रु भी अपने वर्धोमें हो जाता है ॥ १० ॥
प्रिये नातिभुशं हर्ष्येदप्रिये न च संख्येरत ।

प्रियं नातभूश हुम्पद्मियं न च सल्वरत्। म तप्येदथकुच्छ्रेषु प्रजाहितमनुस्मरन्॥११॥

यदि अपना प्रिय हो जाय तो नहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाय तो अस्यन्त चिन्ता न करे । यदि आर्थिक संकट आ पड़े तो प्रजाके हितका चिन्तन करते हुए तिनक भी संतर न हो ॥ ११ ॥

यः प्रियं कुरते नित्यं गुणतो वसुधाधिपः। सस्यकर्माणिसिद्धयन्तिनच संत्यन्यते श्रिया॥ १२॥

जो भूपाळ अपने गुणोंचे चदा चक्का प्रिय करता है। उनके समी कर्म सफळ होते हैं और सम्पत्ति कभी उसका साथ नहीं छोड़ती ॥ १२॥

निवृत्तं प्रतिकृष्ठेषु वर्तमानमनुष्रिये । भक्तं भन्नेत नृपतिः सदैव सुसमाहितः ॥ १३ ॥

राजा सदा सामधान रहकर अपने उस सेवकको हर तरहरे अपनावे, जो प्रतिकृत्व कार्योखे अलग रहता हो और राजाका निरन्तर प्रिय करनेने ही सल्य हो ॥ १३ ॥ अप्रकीर्णेन्द्रियद्याममत्यन्तासुनातं शुच्चिम् । राक्तं चैयानुरक्तं च गुञ्च्यानमहति कर्मणि ॥ १४ ॥

जो बंद्दे-बंद्दे काम हों, उनपर जितेन्द्रियः अस्यन्त अनु-गतः पवित्र आन्वार-विचारवालेः शक्तिशाली और अनुरक्त पुरुपको नियुक्त करे॥ १४॥

पवमेतैर्गुणैर्युक्तो योऽनुरज्यति भूमिपम् । भर्तुरर्थेष्वप्रमत्तं नियुज्यादर्थकर्मणि ॥ १५ ॥

इसी प्रकार निवमें से सब गुण मीखद हीं। जो राजाको प्रसन्न भी रख सकता हो तथा स्वामीका कार्य विद्व करनेके लिये सतत सावधान रहता हों। उसको धनकी व्यवस्थाके कार्यमे स्वामें ।। १९ ॥

सब्दोनिद्यकं स्वत्यास्याक्रीकरीयः

मृ्ढमेन्द्रियकं छुब्धमनार्थचरितं शठम्। अनतीतोपघं हिसं दुर्वुद्धिमबहुश्रुतम्॥१६॥ त्यकोदाचं मद्यरतं द्यतस्त्रीमृगयापरम्। कार्ये महति युञ्जानो हीयते नृपतिः श्रिया॥१७॥

म्र्र्सं इन्द्रियलेख्य, लोभी, दुराचारी, शट, क्यटी, हिंदक, दुर्द्वदि, अनेक शालोंके शन्से श्रूर, उन्नमावनासे रहित, शराबी, खुआरी, खीळपट और मृगयासक्त पुरुषकों जो राजा महत्त्वपूर्ण कार्योपर नियुक्त करता है। वह लक्ष्मीसे हीन हो जाता है। १६-१७ ॥

रक्षितात्मा च यो राजा रक्ष्यान् यश्चानुरक्षति । प्रजाश्च तस्य वर्धन्ते श्रुवं च महद्दस्तुते ॥ १८॥

को नरेश अपने शरीरकी रक्षा करके रक्षणीय पुरुषोंकी भी सदा रक्षा करता है। उसकी प्रका अम्युदयशील होती है और वह राजा भी निश्चय ही महान् फलका भागी होता है।। ये केचिद् भूमिपत्तयः सर्वोस्तानन्ववस्त्रयेत्।

सुद्धद्भिरनिभिष्यातैस्तेन राजातिरिच्यते ॥ १९ ॥ नो राजा अपने अप्रविद्ध सुद्धदेंकि द्वारा ग्रुप्तरूपते वमस्त भूपतियोंकी अवस्थाका निरीक्षण कराता है, वह अपने इस

वर्तावके हारा सर्वश्रेष्ठ हो जाता है ॥ १९ ॥ अपछत्य वलखस्य दूरखोऽस्मीति नाश्वसेत् ।

इयेनाभिपतनैरेते निपतन्ति प्रमाद्यतः॥ २०॥ किती बछवान् शत्रुका अपकार करके हम दूर जाकर रहेगेः ऐसा समझकर निश्चिन्त नहीं होना चाहिशे क्योंकि

र्द्याः पूर्वाः समझकर निश्चन्त नहा होना चाहिये। स्योकि जैते बाज पद्या झपद्या मारता है। उसी प्रकार ये दूरस्य शत्रु भी अवावधानीकी अवस्थामें टूट पहते हैं॥ २०॥ इदसळस्त्वद्रप्रात्माः विदित्त्वाः पळमारमनः।

ब्द्रभूळस्त्वदुष्टातमा स्वादत्वा पळमात्मनः। अवळानभियुञ्जीत न तु ये चळवत्तराः॥२१॥

राजा अपनेको हृदमूल (अपनी राजधानीको हुरक्षित) करके विरोधी लोगोंको दूर रखकर अपनी शक्तिको समझ छे। फिर अपनेसे हुर्नल शतुपर ही आक्रमण करे। वो अपने-से प्रवल हों। उनपर आक्रमण न करे॥ २१॥

विक्रमेण महीं लब्ब्बा प्रजा धर्मेण पालयेत्। आहवे निधनं कुर्याद् राजा धर्मपरायणः॥ २२॥

पराक्रमने इस पृथ्वीको प्राप्त करके धर्मपरावण राजा अपनी प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करे तथा युद्धमें शत्रुओंका सहार कर डाले !! २२ !!

मरणान्तमिदं सर्वे नेह किञ्चिदनामयम्। तसाद्धमें स्थितो राजा मजा धर्मेण पाळयेत्॥ २३॥

राजन् । इस जगत्क सभी पदार्थ धन्तम नष्ट होनेवाले हैं। यहाँ कोई भी वस्तु नीरोग या अविनाशी नहीं है। इसल्पि राजाको धर्मपर खित रहकर प्रजाका धर्मके अनुसार ही पालन करना चाहिये ॥ २३॥

रक्षाधिकरणं युद्धं तथा धर्मानुशासनम्। मन्त्रचिन्ता सुद्धं काले पञ्चभिर्वर्धते मही॥ २४॥

रस्राके स्थान दुर्ग आदि, युद्धः धर्मके अनुसार राज्यका द्यासनः मन्त्र-चिन्तन तथा यथासमय सबको सुख प्रदान करना-इन पॉनोंके द्वारा राज्यकी वृद्धि होती है॥ २४॥ एतानि यस्य गुप्तानि स राजा राजसत्तमः। सततं वर्तमानोऽत्र राजा धत्ते महीमिमाम्॥ २५॥

जिसकी ये सब बाते गुप्त या सुर्राध्वत रहती हैं, वह राजा समस्त राजाओंमे श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पाळनमें स्दा सलझ रहनेवाला नरेश ही इस पृथ्वीकी रक्षा कर सकता है।। नैतान्येकेन शक्यानि सातत्येनानुवीक्षितुम्। तेषु सर्वे प्रतिष्ठाप्य राजा भुक्के चिरं महीम्॥ २६॥

एक ही पुरुष इन सभी बातींपर रहा ध्यान नहीं रख सकताः इसिक्ये इन सबका भार सुयोग्य अधिकारियोको सौं गकर राजा चिरकाळतक इस भूतलका राज्य भोग सकता है ॥ दातारं संविभक्तारं मार्दबोयगतं शुचिम्।

असंत्यक्तमनुष्यं च तं जनाः कुर्वते नृपम् ॥ २७ ॥ जो पुरुष दानशीलः स्वके लिये सम्यक् विभागपूर्वक

आवश्यक बस्तुओंका वितरण करनेवालाः मृतुब्रस्तमावः द्युद्ध आचार-विचारवाला तथा मनुष्योंका त्याग न करनेवाला होता है। उसीको लोग राजा बनाते हैं॥ २७॥ यस्तु निःश्रेयसं श्रुत्वा क्षानं तत् प्रतिपद्यते। आत्मनो मतमुत्सुज्य तं लोकोऽजुविधीयते॥ २८॥

जो कस्याणकारी उपदेश सुनकर अपने मतका आग्रह छोड़ उस जानको प्रहण कर लेता है। उसके पीछे यह सारा जगत् चलता है।। २८॥ योऽर्थकामस्य चचनं प्रातिकृत्यान्न मृष्यते।

याऽथकामस्य धेचन भातकृत्यात्र मृज्यत । श्रुणोति प्रतिकृत्यानि सर्वदा विमना इव ॥ २९ ॥ सम्राम्यचरितां वृत्ति यो न सेवेत नित्यदा । जितानामजितानां च क्षत्रधमोदपैति सः ॥ ३० ॥

जो मनके प्रतिकृष्ठ होनेके कारण अपने ही प्रयोजनकी सिद्धि चाहनेवाले मुहद्की वात नहीं वहन करता और अपनी अर्थिविक निरोधी वचनोंको भी मुनता है, वरा अनमना-सा रहता है, जो बुद्धिमान् शिष्ट पुरुषोंद्वारा आचरणमें लाये हुए वर्तीवका सदा खेवन नहीं करता एवं पराजित या अपराजित व्यक्तियोको उनके परभरागत आचारका पालन नहीं करने देता, वह अनिय-अमेरी गिर जाता है ॥ १९-३०॥ निमृहीताहमात्याच्च स्त्रीभ्यक्षेव विशेषतः। पर्वताद् विषमाद् दुर्गोद्धस्तिनोऽश्वात् सरीस्ट्रपात्। पर्वताय् विक्रमाद् सन् रक्षेद्रासानमेव तु ॥ १९ ॥

जिसको कमी कैंद्र किया गया हो ऐसे मन्त्रीरे, विशेषतः क्षिमेंसे, विषम पर्वतसे, दुर्गम खानसे तया हाथी, घोड़े और सर्पसे सदा सावधान रहकर राजा अपनी रक्षा करे ॥ ३१ ॥ मुख्यानमात्यान् यो हित्या निहीनान् कुरुते प्रियान्। स वे व्यसनमासाय गाधमातौ न विन्तृति ॥ ३२ ॥

जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्न श्रेणीके मनुष्यों कर डालता है ॥ ३९ ॥ जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्न श्रेणीके मनुष्यों कर डालता है ॥ ३९ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विण राजधर्मानुशासनपर्वमें बामदेवगीताविषयक तिरानवेवा कायाय पूग हुण॥ ९३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्विक अन्तर्यत राजधर्मानुशासनपर्वमें बामदेवगीताविषयक तिरानवेवा कायाय पूग हुण॥ ९३॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ४० श्लोक है )

को अपना प्रिय वनाता है, वह सकटके घोर समुद्रमें पहरर पीडित हो कहीं आश्रय नहीं पाता है ॥ ३२ ॥ यः कल्याणगुणाञ्कातीन् प्रद्वेषान्नो सुभूपति ।

अहदात्मा सहक्रोधः स मृत्योर्वसतेऽन्तिके ॥ ३३ ॥ बो देषवध किस्याणकारी गुणीबाले अपने सक्ता बन्धुओं एव कुदुम्बीजर्नीका सम्मान नहीं करता, जिनका चित्त चञ्चल है तथा जो क्रोधको हदतापूर्वक पकड़े एत्नेवाला है, वह सदा मृत्युके समीप निवास करता है॥ ३३ ॥ अथ्य यो गुणसम्पन्नान् हदयस्याप्रियानिए।

प्रियेण कुरुते वश्यांक्षिरं यशसि तिप्रति ॥ ३४॥ जो राजा दृदयको प्रिय लगनेवाले न होनेरर मी गुणवान् पुरुषोको प्रीतिजनक बर्तावद्वारा अपने वसमें कर लेता है। वह दीर्षकालतक यशस्त्री बना रहता है॥ ३४॥ नाकाले प्रणयेदधांकाणिये जान संस्त्रीत ।

नाकाळे प्रणयेद्धां नाप्रिये जातु संन्वरेत्। प्रिये नातिभूतां तुष्येद् युज्येतारोग्यकर्मणि ॥ १५॥ राजाको चाहिये कि वह असमयमे कर लगाकर पन

राजाको चाहिये कि वह असमयमे कर लगाकर घन संग्रहकी चेष्टा न करे। कोई अग्निय कार्य हो वानेपर कमी चिन्ताकी आगमे न जले और ग्रिय कार्य वन जानेपर अत्यन्त हर्षेषे फूल न उठे और अपने हारीरको नीरोग बनाये रखनेके कार्यमे तरपर रहे॥ ३५॥

रखनक कावम तत्पर रह ॥ १५ ॥ के वाजुरका राजानः के भयात् समुपाश्रिताः । मध्यस्थदोषाः के चैपामिति नित्यं विचिन्तयेत् ॥ १६ ॥

इस वातका ध्यान रक्खे कि कीन राज मुझे भेग रखते है १ कीन भयके कारण मेरा आश्रय किये हुए हैं। इनमेसे कीन मध्यस्थ हैं और कीन-कीन नरेश मेरे शु बने हुए हैं। १६ ॥

न जातु चलवान् भृत्वादुर्वले विश्वसेत् कचित्। भारवण्डसददाा छेते निपतन्ति प्रमायतः॥ ३७॥

राजा स्वय यञ्जान होकर भी कभी अपने हुर्गठ गतुना विश्वास न करे; क्योंकि ये असावधानीकी दशामें बाज पक्षीनी तरह अपटा मारते हैं ॥ ३७ ॥

अपि सर्वगुणैर्युक्तं भर्तारं प्रियवादिनम् । अभिद्रह्मति पापात्मा न तस्माद् विश्वसंज्ञनात्॥ ३८॥ जो पापात्मा मनुष्य अरने चर्वगुणसम्बन्न और सर्वरा

प्रिय वचन बोळनेवाळे खामीले भी अकारण होइ करता है। उत्तरप कभी विश्वास नहीं करना चाहिये॥ ३८॥ एवं राजोपनिवदं ययातिः स्माह नाहुपः। मनुष्यविषये युक्ती हन्ति शत्रृननुत्तमान्॥ ३९॥

नहुरपुत्र राजा ययातिने मानवमात्रके हितमें तर्ग रो इस राजीपनिषद्का वर्णन किया है। जो इसमें निग्ना रसकर इसके अनुसार नस्ता है। वह बहे-बहे शतुर्जीका विनय

## चतुर्नवतितमोऽध्यायः

वामदेवके उपदेशमें राजा और राज्यके लिये हितकर वर्तीव

वामदेव उवाच

अय दे नैव विजयं वर्धयेद वसुधाधिपः। जधन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च नराधिप ॥ १ ॥

चामदेवजी कहते हैं-नरेशर! राजा युद्धके खिवा किसी और ही उपायसे पहले अपनी विजय-बद्धिकी चेहा करें। युद्धने जो विजय प्राप्त होती है। उसे निम्न श्रेणीकी बताया गया है ॥ १ ॥

न चाप्यलब्धं लिप्सेत मुले नाति हे सित । न हि दुर्वलमलस्य राजो लाभो विधीयते ॥ २ ॥

यदि राज्यकी जड मजबूत न हो तो राजाको अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति-अनिषकुत देशींपर अधिकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि जिसके मूलमें ही दुर्बलता है। उस राजाको बैसा छाम होना सम्मव नहीं है ॥ २ ॥ यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः प्रियराजकः।

संतरप्रसचिवो हढम्लः स पार्थिवः॥ ३॥

जिस राजाका देश समृदिशाली, धनधान्यसे सम्पन्न, राजाको प्रिय माननेवाले मनुष्याँछे परिपूर्ण और हृष्ट-पुष्ट मन्त्रियोंसे सुरोभित है। उसीकी जड़ मजवृत समझनी चाहिये॥ यस्य योधाः सुसंत्रष्टाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः। अल्पेनापि स दण्डेन महीं जयति पार्थिवः ॥ ४ ॥

जिसके सैनिक संद्रष्टः राजाके द्वारा सानवनापास और शत्रजीको भोखा देनेमें चतुर हीं। वह भूपाल थोड़ी-सी सेनाके द्वारा भी पृथ्वीपर विजय पा छेता है ॥ ४ ॥

( दण्डो हि चळवान् यत्र तत्र साम प्रयुज्यते । पदानं सामपूर्वं च भेदमूछं प्रशस्यते॥

जिस स्थानपर शत्रुपश्चकी सेना अधिक प्रवल हो। वहाँ पहले सामनीतिका ही प्रयोग करना उचित है। यदि उससे काम न चले तो धन या उपहार देनेकी नीतिको अपनाना चाहिये । इस दाननीतिके मूलमें भी यदि भेदनीतिका समावेश हो अर्थात् शत्रुऑमें फूट डालनेकी चेष्टा की जा रही हो तो उसे उत्तम माना गया है ॥

त्रयाणां विफर्ल कर्म यदा पश्येत भूमिएः। रम्भं झात्वा ततो दण्डं प्रयुक्जीताविचारयन् ॥)

जब राजा साम। दान और मेद-तीनीका प्रयोग निष्कळ देखे, तब शत्रुकी दुर्बळताका पता लगाकर दूसरा कोई विचार मनमें न लाते हुए दण्डनीतिका ही प्रयोग करे- शत्रके साथ युद्ध छेड़ दे॥

पौरजानपदा यस्य भूतेषु च द्यालवः। सधना धान्यवन्तश्च दृढमूळः स पार्थिवः॥ ५ ॥

जिसके नगर और जनपदमें रहनेवाले लोग समस प्राणियोपर दया करनेवाले और धन धान्यसे सम्पन्न होते हैं। उस राजाकी जड़ मजबूत समझी जाती है ॥ ५ ॥

( यष्टकर्मकरा ह्येते राष्ट्रस्य च विरोधिनः। दर्विनीता विनीताश्च सर्वे साध्याः प्रयत्नतः ॥

ये नगर और जनपदके लोग शष्ट्रके कार्यकी सिद्धि करने-बाले और उसके विरोधी भी होते हैं। उद्दण्ड और विनय-शील भी होते हैं । उन सबको प्रयत्पर्वक अपने वशमें करता चाहिये ॥

चाण्डालम्लेच्छजात्याश्च पाषण्डाश्च विकर्मिणः । वळिनश्चाश्रमाश्चैव तथा गायकतर्तकाः ॥ यस्य राष्ट्रे वसन्त्येते धान्योपचयकारिणः। वायवदौ सहायाश्च दृढमूळः स पार्थिवः ॥)

चाण्डाल, म्लेच्छ, पाखण्डी, शास्त्र-विरुद्ध कर्म करते-वाले वलवान्। समी आश्रमींके निवासी तथा गायक और नर्तक-इन सबको प्रयत्नपूर्वक बशमें करना चाहिये । जिसके राज्यमें ये सब लोग धन-धान्यकी बृद्धि करनेवाले और आय बढनेमें सहायक होकर रहते हैं। उस राजाकी जड मजबत समझी जाती है।।

प्रतायकालमधिकं यदा मन्येत चात्मनः। तदा छिप्सेत मेधाची परभूमिधनान्यत ॥ ६ ॥

बुद्धिमान् राजा जब अपने प्रतापको प्रकाशित करनेका उपयक्त अवसर समझे। तभी दूसरेका राज्य और धन छेनेकी चेष्टा करे ॥ ६॥

भोगेषुदयमानस्य भृतेषु च द्यावतः। वर्धते त्वरमाणस्य विषयो रक्षितात्मनः॥ ७॥

जिसके वैमव-भोग दिनोदिन बढ़ रहे हों, जो सब प्राणिवींपर दया रखता हो। काम करनेमें फ़र्तीला हो और अपने शरीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो। उस राजाकी उत्तरोत्तर दृद्धि होती है ॥ ७ ॥

तक्षेदात्मानमेवं स वनं परशुना यथा। यः सम्यग् वर्तमानेषु स्त्रेषु मिथ्या प्रवर्तते ॥ ८ ॥

जो अच्छा वर्ताव करनेवाले स्वजनोंके प्रति मिथ्या व्यवहार करता है। वह इस वर्जावद्वारा छल्हाडीचे जगलकी मॉित अपने आपका ही उच्छेद कर डालता है ॥ ८॥ नैव द्विषन्तो हीयन्ते यहो नित्यमनिष्नतः। कोधं निहन्तं यो वेद तस्य द्वेष्टा न विद्यते ॥ ९ ॥

यदि राजा कमी किसी हेच करनेवालेको दण्ड न दे तो उससे द्वेष करनेवार्ळीकी कमी नहीं होती है। परत जो कोबको मारनेकी कल जानता है। उसका कोई द्वेषीनहीं रहता है ॥९॥ यदार्यजनविद्विष्टं कर्म तन्नाचरेद् बुधः। यत् कल्याषमभिध्यायेत् तत्रातमानं नियोजयेत् ॥ १० ॥

जिने श्रेष्ठ पुरुष बुरा समझते हों, बुद्धिमान् राजा वैसा दर्भ कमी न करे । जिस कार्यको सबके लिये कल्याणकारी समझे उसीमें अपने आपको लगावे ॥ १० ॥

नैतमन्ये ऽवजानन्ति नात्मना परितप्यते । कृत्यरोषेण यो राजा सुखान्यनुबुभूपति ॥ ११ ॥

जो राजा अपना कर्तव्य पूर्ण करके ही सुखका अनमव करना चाहता है। उसका न तो दूसरे छोग अनादर करते हैं और न वह स्वयं ही संतप्त होता है ॥ ११ ॥ इदं चूत्तं मनुष्येषु वर्तते यो महीपतिः। उभी लोको विनिर्जित्य विजये सम्प्रतिष्ठते ॥ १२ ॥

जो राजा प्रजाके प्रति ऐसा बर्ताव करता है। वह इहळोक

इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि वामदेवगीतास चतुर्ववितिमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुज्ञासनपर्वमें नामदेवगीताविषयक चौरानवेवों अध्याय परा हवा॥ ९४॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाउके ५ इलोक मिलाकर कुल १८ इलोक हैं )

पञ्चनवतितमोऽध्यायः

विजयाभिलाषी राजाके धर्मानुकूल बतीय तथा युद्धनीतिका वर्णन

यधिष्ठिर उवाच

अथ यो विजिगीषेत क्षत्रियः क्षत्रियं युधि । कस्तस्य विजये धर्मो होतं पृष्टो वदस्व मे ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामह । यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय नरेशपर युद्धमें विजय पाना चाहे तो उसे अपनी जीतके लिये किस धर्मका पालन करना चाहिये ! इस समय यही मेरा आपसे प्रश्न है। आप मुझे इसका उत्तर दीजिये॥

भीषा उपाच

ससहायोऽसहायो वा राष्ट्रमागम्य भूमिपः। ब्रुयादहं वो राजेति रक्षिष्यामि च वः सदा ॥ २ ॥ मम धर्मबर्छि दत्त कि वा मां प्रतिपत्स्य । ते चेत् तमागतं तत्र वृण्युः कुशलं भवेत् ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । पहले राजा सहायकीके साथ अथवा विना सहायकोंके ही जिसपर विजय पाना चाहता हो, उस राज्यमें जाकर वहाँके लोगींसे कहे कि मै तुम्हारा राजा हूं और सदा तुमलोगींकी रक्षा करूँगाः मुझे धर्मके अनुसार कर दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो । उसके ऐसा कहुनेपर यदि वे उस समागत नरेशका अपने राजाके रूपमे बरण कर हैं तो सबकी कुशल हो ॥ २-३ ॥

ते चेदक्षत्रियाः सन्तो विरुध्येरन् कथंचन। सर्वोपायैर्नियन्तव्या विकर्मस्था नराधिप ॥ ४

नरेश्वर ! यदि वे क्षत्रिय न होकर भी किसी प्रकार विरोध करें तो वर्ण-विपरीत कर्ममें लगे हुए उन सब मनुष्योंका समी उपायोंसे दमन करना चाहिये ॥ ४ ॥

अशस्त्रं क्षत्रियं मत्वा शस्त्रं गृह्वाद् यथापरः । त्राणायाप्यसमर्थे तं मन्यमानमतीव च ॥ ५ ॥

यदि उस देशका क्षत्रिय शखहीन हो और अपनी रक्षा करनेमे भी अपनेको अत्यन्त असमर्थं मानता हो तो वहाँका क्षियेतर मनुष्य भी देशकी रक्षाके छिये शस्त्र ग्रहण कर सकता है ॥ ५ ॥

और परलोक दोनोको जीतकर विजयमे प्रतिष्ठित होता है ॥१२॥ मीप्म तवाच

इत्युक्ती चामदेवेन सर्वं तत् कृतवान् नृषः। तथा कर्वस्त्वमप्येतौ छोकौ जेता न संशयः॥ १३॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन ! वामरेवजीके इस प्रशार उपदेश देनेपर राजा बसुमना सब कार्य उसी प्रकार करने लगे । यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोंगे तो नि.महेह छोक और परहोक दोनों सधार होगे ॥ १३॥

युधिप्टिर उवाच अथ यः क्षत्रियो राजा क्षत्रियं प्रत्युपावजेत्। फर्थं सम्प्रति योद्धव्यस्तन्मे वृहि पितामह ॥ ६ ॥

सुधिष्टिरने पूछा-पितामह । यदि कोई क्षत्रिय राजा दूसरे धित्रिय राजापर चढाई कर दे तो उस समय उने उनके साथ किस प्रकार सद्ध करना चाहिये यह मुझे बताइये॥६॥

भीष्य उवाच

नैवासन्तद्धकवचो योदव्यः क्षत्रियो एगे। एक एकेन वाच्यश्च विस्त्रोति क्षिपामि च ॥ ७ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् | जो कवन बाँधे हुए न हो। उस क्षत्रियके साथ रणभूमिमे युद्ध नहीं करना चाहिये। एउ योद्धा दूसरे एकाकी योद्धांने कहे 'तुम मुझपर शत्र छोड़ों । मै भी तुमपर प्रहार करता हूँ? ॥ ७ ॥

स चेत् सन्नद्धभागञ्जेत् सन्नद्ध्यं ततो भवेत्। स चेत् ससैन्य आगच्छेत् ससैन्यस्तमधाहयेत् ॥८॥

यदि वह कवच वॉधकर समने आ जाय तो म्वय भी कवन धारण कर ले । यदि विवक्षी धेनाके साथ आने तो स्वयं भी वेनाके साथ आकर शत्रुको उठकारे ॥ ८॥ स बेन्निकत्या युद्धचेत निकृत्या प्रतियोध्येत्। अध चेद् धर्मतो युद्धचेद् धर्मेणैव तिचारयेत्॥९॥

यदि वह छलते युद्ध करे तो स्वय भी उसी शितिने उसका सामना करे और यदि वह धर्मसे युद्ध आरम्भ गरं

त्ती धर्मसे ही उसका सामना करना चाहिये॥ ९॥ नाइवेन रिथनं यायादुदियाद् रिथनं रथी। व्यसने न प्रहर्तव्यं नभीताय जिताय च ॥ १०॥

घोडेके द्वारा रथीपर आक्रमण न करे। रथीना गाना र्यीको ही करना चाहिये। यदि शत्रु किसी नक्टमैंपइ नप तो उसपर प्रहार न करे । डरे और पराजित हुए शुनुरर नी कमी प्रहार नहीं करना चाहिये ॥ १०॥ कर्णी सादस्तामेतनायुधम्।

यधार्धमेव योद्धव्यं न कुद्धयेत निर्धासतः॥ ११ ॥

युद्धमें विपालिस और कुषीं जाणका प्रयोग नहीं करना चाहिये। ये दुष्टोंके अस्त्र हैं। यथार्थ रीतिखें ही युद्ध करना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति युद्धमें किसीका वच करना चाहिता हो तो उसपर कोष नहीं करना चाहिये ( किंद्र यथायोग्य प्रतीकार करना चाहिये)॥ ११॥

साध्नां तुमिथो भेदात् साधुश्चेद् व्यसनी भवेत्। निष्पाणो नाभिहन्तव्यो नानपत्यः कथंबन ॥ १२॥

जब श्रेष्ठ पुरुषीमें परस्पर मेद होनेते कोई श्रेष्ठ पुरुप सकटमे पड़ जायः तव उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये। जोवलहीन और संतानहीन होः उसपर तो किसी प्रकार भी आपात न करे ॥ १२ ॥

भग्नशस्त्रो विपन्नश्च स्टक्तज्यो हतवाहनः। चिकित्स्यः स्यात् स्वविषये प्राच्यो वा स्वगृहे भवेत् १३

जिसके शस्त्र टूट गये हों, जो विपत्तिमें पड़ गया हों, जिसके धनुषकी डोरी कट गयी हो तथा जिसके बाहन मार डाले गये हों, ऐसे मनुष्यपर भी प्रहार न करे। ऐसा पुरुष यदि अपने राज्यों में आधिकारमें आ जाय तो उसके धार्बोंकी जिक्कित्स करानी चाहिये अथवा उसे उसके घर पहुँचा देना चाहिये॥ ११ ॥

निर्वणक्य स मोक्तन्य एप धर्मः सनातनः। तसाद् धर्मेण योद्धन्यमिति स्वायम्भुवोऽववीत्॥१४॥

किंद्र जिसके कोई वाव न हो, उसे न होड़े। यह सनातनवर्ष है। अतः धर्मके अनुसार युद्ध करना चाहिये। यह स्वायम्युव मनुका कथन है॥ १४॥ सत्सु नित्यः सर्तां धर्मस्तमास्थाय न नारायेत्।

सत्तुः नित्यः सर्तां धर्मेस्तमास्थाय न नाशयेत्। यो वै जयत्यधर्मेण क्षत्रियो धर्मेसंगरः॥१५॥ आत्मानमात्मना इन्ति पापो निकृतिजीवनः।

सङ्गोंका धर्म बदा सत्पुक्षोंने ही रहा है। अतः उसका आश्रय केकर उसे नष्ट न करे। धर्मयुद्धमें तत्पर हुआ जो क्षत्रिय अधर्मते विजय पाता है, छल-कपटको जीविकाका साधन वनानेवाला वह पापी स्वयं ही अपना नाश करता है॥ कर्म जैतदसाधूनामसाधून, साधुना जयेत्॥ १६॥ धर्मण निधर्म श्रेयो न जयः पापकर्मणा।

ण निधन श्रया न जयः पापकर्मणा। यह तो दुर्षोका काम है। श्रेष्ठ पुरुषको तो दुर्षोपर भी

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेभि राजवमांतुशासनपर्वेणि विजिगीषमाणवृत्ते पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वेमे विजयामिकापी राजाका

बर्ताविवयक पंचानवेची अध्याय पूरा हुआ॥ ९५ ॥

पण्णवतित्मोऽध्यायः

राजाके छखरहित धर्मयुक्त वर्तावकी प्रशंसा

मीष्म उवाच नाधर्मेण महीं जेर्तुं लिप्सत जगतीपतिः। सधर्मेविजयं लब्ध्वा को जु मन्येत भूमिपः॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर | किसी मी भूपालको रुक्त चर्ताबकी प्रश्नीस। अथर्मके द्वारा प्रथ्नीपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये। अधर्मसे विजय पाकर कौन राजा

सम्मानित हो सकता है ! || १ || अधर्मपुको विजयो हामुबोऽस्वर्थ एव च ।

घमेंचे ही निजय पानी चाहिये। धर्मपूर्वक युद्ध करते हुए सर जाना भी अच्छा है। परंतु पापकर्मके द्वारा विजय पाना अच्छा नहीं है॥ १६६ ॥

नाधर्मश्चरितो राजन् सद्यः फलित गौरिव ॥ १७ ॥ मूलानि च प्रशासाश्च दहन् समधिगच्छति ।

राजत् । जैसे पृथ्वीमें बोये हुए बीजका फल तत्काल नहीं मिलता, उसी प्रकार किये हुए पापका भी फल त्रारंत नहीं मिलता है। परंतु जब वह फल प्राप्त होता है। तय मूल और शासा दंगोंको जलाकर मस्म कर देता है।। १७६ ॥ पापेन कर्मणा विच्तं स्टब्स्या पापः प्रह्रप्यति ॥ १८॥ स्त वर्धमानः स्तेयेन पापः पापे प्रसक्तति । न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहस्तिव ॥ १९॥ अश्रद्दधानश्च भवेद् विनाशमुपगच्छति । सम्बद्धो वारुणैः पारीरमर्स्य इच मन्यते ॥ २०॥

पापी मनुष्य पापकर्मके द्वारा धन पाकर हर्षेदे खिल उठता है। यह पापी चोरीचे ही यदता हुआ पापमें आसक हो जाता है और यह समझकर कि धर्म है ही नहीं। पिनतात्मा पुरुषोंकी हेंसी उडाता है। धर्ममें उसकी तिनक भी श्रदा नहीं रह जाती और पापके ही द्वारा यह विनायके मुख्यें जा पड़ता है। यह अपनेको देवताओं भा अजर-अमर भानता

हैं। परंतु उसे बहणके पाश्चीमें बंधना पड़ता है ॥ १८–२०॥ महाडतिरियाध्मातः सुकृते नेव घतंते। ततः समूळो हियते नदीं कूळादिय दुसः॥ २१॥

जैव चसहेकी यैली हवा मरनेते फूल जाती है। वैसे दी पापी भी पापने फूल उठता है। वह पुण्यकर्ममें कभी भवत्त ही नहीं होता है। तदनन्तर जैते नदीके तटपर खड़ा हुआ वृक्ष बहाँचे जड़बहित उखड़कर नदीमें वह जाता है। उसी प्रकार वह पापी भी समूल नष्ट हो जाता है।। २१।।

अधैनमभिनिन्दन्ति भिन्मं कुम्भिमवाश्मनि । तस्माद् धर्मेण विजयं कोशं क्रिप्लेत भूमिपः ॥ २२ ॥ पत्यापर पटके हुए धड़ेके समान उसके टकटक हो

पत्यापर पटकं हुए घड़ेके समान उसके ट्रक-ट्रक हो जाते हैं और सभी लोग उसकी निन्दा करते हैं; अतः राजाको चाहिये कि वह धर्मपूर्वक ही धन और विजय प्राप्त करनेकी इच्छा करे।। २२॥ सादयत्येप राजानं महीं च भरतर्षभ ॥ २ ॥ अधर्मसे पायी हुई विजय स्वर्गते गिरानेवाळी और अस्मायी होती है । भरतश्रेष्ठ ! ऐसी विजय राजा और राज्य

दोनोंका पतन कर देती है ॥ २ ॥

विशीर्णकवचं चैव तवासीति च वादिनम्।

छताअिं न्यस्तराखं ग्रहीत्वा न हि हिंसयेत्॥ ३॥ जिसका कवच छिन-भिन्न हो गया हो, जो प्में आपका ही हूँ ऐदा कह रहा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो अयवा जिसने हथियार रख दिये हों, ऐसे विपक्षी योद्धाको कैंद्र करके मारे नहीं॥ ३॥

बलेन बिजितो यश्च न तं युध्येत भूमिपः। संवत्सरं विषणयेत तस्माज्ञातः पुनर्भवेत्॥ ४॥

जो बलके द्वारा पराजित कर दिया गया हो; उसके साथ राजा कदापि युद्ध न करे । उसे कैंद्र करके एक सालतक अनुकूल रहनेकी शिक्षा दे; फिर उसका नया जन्म होता है । वह विजयी राजाके लिये पुत्रके समान हो जाता है ( इसलिये एक साल बाद उसे छोड़ देना चाहिये ) ॥ ४॥

नार्वाक्संवत्सरात् कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहता। पर्यमेव धनं सर्वे यचात्यत्सहसाऽऽहतम् ॥ ५ ॥

यदि राजा किसी कन्याको अपने पराक्रमसे इरकर छे आवे तो एक साळतक उससे कोई प्रश्न न करे ( एक साळके बाद पूछनेपर यदि वह कन्यां किसी दूसरेको वरण करना चाहे तो उसे छौटा देना चाहिये) । इसी प्रकार सहसा छळसे अपहरण करके छाये हुए सम्पूर्ण धनके विषयमें भी समझना चाहिये ( उसे भी एक साळके बाद उसके स्वामीको छौटा देना चाहिये ) ॥ ५ ॥

न तु चध्यधनं तिष्ठेत् पिबेयुर्काह्मणाः पयः। युक्षीरस्रष्यनहुदः सन्तन्यं वा तदा भवेत्॥ ६॥

चोर आदि अपराधियोंका घन छाया गया हो तो उसे अपने पास न रमले ( सार्वजनिक कार्यों में छगा दे ) और यदि गौ छीनकर छायी गयी हो तो उसका दूध स्वय न पीकर ब्राह्मणोंको पिछाने । बैळ हों तो उन्हें ब्राह्मणलेग ही गाड़ी आदिमें जोतें अयचा उन सब अपहृत बस्तुओं या धनका स्वामी आकर क्षमा-प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका घन उसे छौटा देना चाहिये॥ ६॥

राह्मा राजैव योद्धव्यस्तथा धर्मो विधीयते । नान्यो राजानमभ्यस्थेदराजन्यः कथञ्चन ॥ ७ ॥

राजाको राजाके साथ ही युद्ध करना चाहिये। उसके लिये यही धर्म विहित है। जो राजा या राजकुमार नहीं है। उसे किसी प्रकार भी राजापर अख्य-शब्बोंका प्रहार नहीं करना चाहिये॥ ७॥

अनीक्योः संहतयोर्यदीयाद् ब्राह्मणोऽन्तरा । शान्तिमिच्छन्तुभयतो नयोद्धव्यं तदा भवेत् ॥ ८ ॥ दोनों ओरकी सेनाओंके भिड़ जानेपर यदि उनके बीचमें र्वधि करानेकी इच्छाचे ब्राह्मण आ जाय तो दोनों पश्चालीने तत्काल युद्ध यंद कर देना चाहिये ॥ ८ ॥ मर्योदां शाश्वतीं भिन्याद् ब्राह्मणं योऽभिल्ह्नयेत्। अय चेल्ल्ह्नयेदेव मर्यादां क्षत्रियहुवः॥ ९ ॥ असंब्वेयस्तदुर्ध्वे स्यादनादेयश्च संसदि।

इन दोनोंमेरो जो कोई भी पह ब्राह्मणना तिग्स्तर करता है। वह सनातनकालये चली आयी हुई मर्यारको तोड़ता है। यदि अपनेको क्षत्रिय कहनेवाला अधम योडा उस मर्यादाका उल्लिहन कर ही डाले तो उतके वारते उमे क्षत्रियजातिके अंदर नहीं गिनना चाहिये और क्षत्रियारी समामें उसे स्थान भी नहीं देना चाहिये॥ ९५॥ यस्तु धर्मविळोपेन मर्यादाभेदनेन च॥ ६०॥ तां वृत्तिं नाजुवर्तेत विजिगीपुर्महीपतिः। धर्मळच्धात्वि विजयाल्काभः कोऽभ्यधिकोभवेत॥ ९१॥

जो कोई धर्मका लोप और मर्यादाको मह करके दिवय पाता है। उसके इस युवांकका विजयाभिलागी नरेशको अनु-सरण नहीं करना चाहिये । धर्मके द्वारा प्रात हुई विजयने यदकर बूसरा कौन-सा लाम हो सकता है!॥ १०-११॥ सहस्तानार्यभूतानि क्षिप्रमेन प्रसादनेत् । सान्त्वेन भोगदानेन सा राक्षां परमो नयः॥ १२॥

विजयी राजाको चाहिये कि वह मधुर वचन बोलकर और उपमोगकी वस्तुएँ देकर अनार्य (म्हेण्ड आदि) प्रजा-को शीमतापूर्वक प्रचल कर हो । यही राजाओंकी सर्वोत्तम नीति है ॥ १२ ॥

भुज्यमाना ह्ययोगेन स्वराष्ट्रादिभतापिताः। अमित्रास्तमुपासीरन् व्यसनीधप्रतीक्षिणः॥ १३॥

यदि ऐसा न करके अनुचित कठोरताके द्वारा उनगर शासन किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देशते चले जाते हैं और शतु वनकर विजयी राजाकी विपचिके समयकी बाट देखते हुए कहीं पढ़े रहते हैं ॥ १३ ॥

अमित्रोपग्रहं चास्य ते कुर्युः क्षिप्रमापि । संतुष्टाः सर्वतो राजन् राजन्यसनकाह्निणः ॥ १४॥ राजन् । जन विजयो राजापर कोई विपत्ति आ जाती

है। तन वे राजापर सकट पढ़नेकी इच्छा रसनेवाले होग विविधियोहारा सब प्रकारते संतुष्ट हो राजाके शनुकारा पर्य अक्षण कर छते हैं ॥ १४ ॥

नामित्रो विनिकर्तव्यो नातिच्छेदाः कथञ्चन । जीवितं द्याप्यतिच्छिद्यः संत्यजेच कदाचन ॥ १५॥ शत्रुके साम छल नहीं करना चाहिये । उने हिनी

शतुके साथ छल नहा करना चारन । प्रकार भी अत्यन्त उच्छिन करना उचित नहीं है। अत्यन्त धत-विश्चत कर देनेपर वह कभी अपने जीवनज्ञा त्याग मी कर सकता है॥ १५॥

अरुपेनापि च संयुक्तस्तुष्यत्येव नराधिपः। अरुपेनापि च संयुक्तस्तुष्यत्येव नराधिपः। शुद्धं जीवितमेवापि तादशो वहु मन्यते॥१६॥

राजा थोडे-से छामसे भी संयुक्त होनेपर सतुष्ट हो बाता है। वैता नरेश निदींष जीवनको ही वहत अधिक महत्व देता है ॥ १६ ॥

यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्नः प्रियराजकः। संतुष्टभृत्यसचिवो इढम्लः स पार्थिवः॥१७॥

जिस राजाका देश समृद्धिशालीः धन-धान्यसे सम्पन तथा राजभक्त होता है और जिसके सेवक एवं मन्त्री सतुष्ट रहते हैं। उसीकी जड मजबत मानी जाती है ॥ १७ ॥ त्रात्विकपुरोहिताचार्या ये चान्ये श्रतसत्तमाः। पुजाही: पुजिता यस्य स वै छोकविदुच्यते ॥ १८ ॥

जो राजा ऋत्विजः पुरोहितः आचार्यं तथा अन्यान्य प्रजाके पात्र शास्त्रज्ञोंका सत्कार करता है। वही लोकगतिको जाननेवाला कहा जाता है ॥ १८॥

प्रतेनेव च वृत्तेन महीं श्राप सुरोत्तमः। अनेन चेन्द्रविषयं विजिगीषन्ति पार्थिवाः ॥ १९ ॥

इसी वर्तावरे देवराज इन्द्रने राज्य पाया या और इसी वर्तावके द्वारा भूपालगण स्वर्गलोकपर विजय पाना चाहते हैं। भूमिवर्जे धनं राजा जित्वा राजन् महाहवे । षपि चान्नौपधीः शक्ववाजहार प्रतर्वनः ॥ २० ॥

राजन् ! पूर्वकालमें राजा प्रतर्दन महासमरमें विजय

प्राप्त करके पराजित राजाकी भूमिको छोड़कर शेप शरा धनः अन एवं औपघ अपनी राजधानीमें ले आये !! २० !I थिनहोत्राग्निशेषं च हविभौजनमेव च। आजहार दियोदासस्ततो विप्रकृतोऽभवत ॥ २१॥

राजा दिवोदास अग्रिहोत्रः यज्ञका अङ्गभूत हविष्य तया भोजन भी हर लाये थे। इसीसे वे तिरस्कृत हुए ॥२१॥ सराजकानि राष्ट्राणि नाभागो दक्षिणां ददौ । अन्यत्र श्रोत्रियस्वाच्च तापसार्थाच्च भारत ॥ २२ ॥

भरतनन्दन । राजा नाभागने श्रोत्रिय और तापसके धनको छोडकर शेष सारा राष्ट्र दक्षिणारूपमें ब्राह्मणींको दे दिया ॥ २२ ॥

उद्यावचानि वित्तानि धर्मशानां युधिष्ठिर । आसन् राहां पुराणानां सर्वे तन्मम रोचते ॥ २३ ॥

यधिष्ठिर । प्राचीन धर्मन राजाओंके पास जो नाना प्रकारके धन थे। वे सर मझे भी अच्छे छगते हैं ॥ २३ ॥ जयमिच्छेन्महीपतिः। सर्वविद्यातिरेकेण न मायया न दम्भेन य इच्छेद् भूतिमात्मनः ॥ २४ ॥

जिस राजाको अपना यैभव बढानेकी इच्छा हो। वह सम्पूर्ण विद्याओंके उत्कर्षद्वारा विजय पानेकी इच्छा करे। दम्भ या पाखण्डहारा नहीं ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजियीपमाणवृत्ते पण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ इस प्रकार श्रीमहानारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानकासनपर्वमें विजय भिकाषी राजाका वर्तावविषयक छियानवेदौँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥

### सप्तनवतितमोऽध्यायः

शरवीर क्षत्रिगोंके कर्तव्यका तथा उनकी आत्मश्चद्धि और सद्गतिका वर्णन

यधिष्ठिर उवाच

क्षत्रधर्माद्धि पापीयात्र धर्मोऽस्ति नराधिए। अपयानेन युद्धेन राजा इन्ति महाजनम्॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा-नरेश्वर । क्षत्रियधर्मसे बढकर पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि राजा किसी देशपर चढाई करने और युद्ध छेड़नेके द्वारा महान् जन-संहार कर डाळता है ॥ १ ॥

अथस्म कर्मणा केन लोकान् जयति पार्थियः। विद्वन् जिज्ञासमानाय प्रवृद्धि भरतर्पभ ॥ २ ॥

विद्रन् । भरतश्रेष्ठ । अव मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजाको किस कर्मसे पुण्यलोकोंकी प्राप्ति होती है। अतः यही मुझे वताइये ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

नित्रहेण च पापानां साधूनां संप्रहेण च । यक्षेद्रिश्च राजानो भवन्ति शुचयोऽमलाः ॥ ३ ॥ भीष्मजीने कहा—राजन् । पापियोंको दण्ड देने और **ध**रपुरुषोंको आदरपूर्वक अपनानेष्ठे तथा यज्ञोंका अनुष्ठान और दान करनेचे राजालोग सब प्रकारके दोषोंचे छूटकर निर्मल एवं ग्रद हो जाते हैं ॥ ३ ॥

उपरुन्धन्ति राजानो भूतानि विजयार्थिनः। त एव विजयं प्राप्य वर्धयन्ति पुनः प्रजाः ॥ ४ ॥

जो राजा विजयकी कामना रखकर युद्धके समय प्राणि-योंको कष्ट पहुँचाते हैं। ये ही विजय प्राप्त कर छेनेके बाद पनः सारी प्रजाकी उचति करते हैं ॥ ४ ॥ अपविध्यन्ति पापानि दानयञ्चतपोवलैः।

अनुप्रहाय भृतानां पुण्यमेषां विवर्धते॥ ५॥ वे दानः यज और तपके प्रभावसे अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं। फिर तो प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये

उनके पुण्यकी दृद्धि होती है ॥ ५ ॥ यथैव क्षेत्रनिर्याता निर्यातं क्षेत्रमेव च। हिनस्ति धान्यं कक्षं च न च धान्यं विनश्यति ॥ ६ ॥ पवं शस्त्राणि मुञ्चन्तो झन्ति वध्याननेकधा । तस्यैषां निष्कृतिः कृत्स्ना भूतानां भावनं पुनः ॥७॥

जैसे खेतको निरानेवाळा किसान जिस खेतकी निराई करता है, उसकी घास आदिके साथ-साथ कितने ही धानके पौभोंको भी काट डाळता है तो भी घान नष्ट नहीं होता है ( बल्कि निराई करनेके पश्चात् उसकी उपन और बढ़ती है )। इसी प्रकार जो खुद्धमें नाना प्रकारके वाक्ष-शाकोंका प्रहार करके राजनीनिक चथ करने थोग अनुजींका अनेक प्रकार वेष कर तरे हैं एता को उस कर्मका यही पूर्-पूरा प्राय- विश्व है कि उस सुद्धके प्रशास उस राजनोंकी प्रना स्वय के प्राणियोंकी पुनः स्व प्रकार उन्नित करें। १ ६-७॥

यो भूतानि धनाकान्त्या वधात् क्लेशाच रक्षति। दस्युभ्यः प्राणदानात् स धनदः सुखदो विराद् ॥८॥

जो राजा समस्त प्रजाको षत्रक्षमः प्राणनाश श्रीर दुःखी-से बचाता है। छुटेरोवे रक्षा करके जीवनन्दान देता है। वह प्रजाके क्रिये घन और सुख देनेवाका परमेश्वर माना गया है॥ स सर्वयक्षेरीजानो राजाधाभयदक्षिणैः।

अञुभूवेह भद्राणि प्राप्नोतीन्द्रसळोकताम् ॥ ९ ॥ वह राजा धम्पूर्ण यशेंद्रारा भगवाव्की आराधना करके प्राणियोंको अभयन्दान न्देकर इहलोकमे सुख मोगता है और

परलोकसे भी इन्द्रके समान खगैलोकका अधिकारी होता है ॥ ब्राह्मणार्थे समुत्रनने योऽस्मिः स्त्य युज्यति ।

भारमानं यूपमुत्सस्य स यहोऽनन्तदक्षिणः ॥ १०॥ माधाणको रक्षाका अवहर आनेपर जो आगे बढ़कर शत्रओके साय एक छेड देता है और अपने गरीरको यूपकी

शत्रुओंके राय युद्ध छंड़ देता है और अपने शरारका यूपका मीति निछातर कर देता है। उतका वह त्याग अनन्त दक्षि-णाओंते युक्त यशके ही तुस्य है ॥ १० ॥

अभीतो विकिरन्यात्न् प्रतिगृह्य शर्पास्तथा । न तस्मात्त्रिदशाःश्रेयो भूवि पश्यन्ति किञ्चन ॥ ११ ॥

जो निर्मन हो शतु-भांपर वाणोंकी वर्षों करता और स्वयं भी बाणोंका आधात सहता है। उस क्षत्रियके लिये उस कमेरी बदकर देवतालोग इस भूतलपर दुस्ता कोई कस्याणकारी कार्यं नहीं देखते हैं।। ११।।

तस्य शस्त्राणि यावन्ति त्वचं भिन्दन्ति संयुगे । तावतः सोऽरसुते लोकान् सर्वकामहरोऽस्यान्॥१२॥

युद्धस्थलमें उस बीर योज्ञाकी त्वचाको जितने शस्त्र युद्धस्थलमें उस बीर योज्ञाकी त्वचाको जितने शस्त्र विद्यीर्ण करते हैं। उतने ही सर्वकामनापूरक अक्षय लोक उसे प्राप्त होते हैं॥ १२॥

यदस्य रुधिरं गात्रादाहवे सम्प्रवर्तते । सह तेनैव रक्तेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १३॥ समरभिमे उनके शरीरवे जो रक्त बहता है। उन रक्तके

समरभूमिमे उसके शरीरले जो रक्त बहुता है। उस रक्त साथ ही वह सम्पूर्ण पापिसे सुक्त हो जाता है।। १३॥

याति दुःखानि सहते सित्रियो युधि तापितः । तेन तेन तयो भूय इति धर्मविदो चिदुः ॥ १४ ॥ युद्धमे बाणीसे पीहित हुन्ना सिन्य जो-जो दुःस सहता

है, उस-उस कछके द्वारा उचके तपकी ही उचरोचर इदि होती हैं। ऐसी धर्मेख पुरुषोंकी मान्यता है ॥ १४ ॥ पृष्ठतो भीरवः संख्ये वर्तन्तेऽधर्मपृष्ट्याः। शूराकछरणमिन्छन्तः पर्जन्यादिव जीवनम् ॥ १५ ॥ बैसे समस्त पाणी बादलंते जीवनदापक तलनी इन्छा रखते हैं, उसी प्रकार शुर्विरसे आमी रक्षा चाहते हुए हर-पोक एवं भीच श्रेणीके भनुष्य सुद्रमे बीर बोदाओं के पीठे खड़े रहते हैं॥ १५॥

यदि शूरस्तथा क्षेमं प्रतिरक्षेष् यथाभये।
प्रतिरक्ष्यं जनं कुर्यात्र चेत् तावतंति तथा॥ ६६॥
अभयकाजने समान ही उस भयने समय भी यदि नोर्द इस्त्रीर उस भीन पुनवकी सकुशक रहा कर देवा है तो उतने प्रति वह अपने अनुकर उपकार एव पुण्य करता है। विर पृष्ठवर्ती पुनवको वह अपने जीवा न नगा करे तो भी पूर्व-कथित पुण्यका मागी वो होता ही है॥ १६॥
यदि ते कृतमालाय नमस्कर्यः सर्वेवतम।

युक्तं न्याय्यं च कुर्युस्ते न च तद् वर्तते तया ॥ १७ ॥ यदि वे रक्षा पाये हुए मृतुष्य कृतन् होकर् छदैव उत

याद वे रक्षा पाये हुए मनुष्य कृतन होनर छदेव उस इर्स्वीरके सामने नतमस्तक होते रहें। तभी उसने प्रति उत्ति एवं न्यायधक्कत कर्तन्यका पालन कर पाते हैं। अन्यया उनकी स्थिति इसके विपरीत होती है। १९॥

पुरुषाणां समानानां दृश्यते महदन्तरम्। संग्रामेऽनीकवेळायासुन्कुप्टेऽभिपतन्त्युतः ॥१८॥

सभी पुरुष देखनेमें समान होते हैं। परह प्रदूस्तमें जब तैनिकोके परस्य मिदनेका समय आता है और चारों ओरसे वीरीकी पुकार होने कगाती है, उस समय उनमें महार, अन्तर हहिमोचर होता है। एक श्रेणीके बीर तो निर्मय होकर शत्रुओंगर हुट एड्डेने हैं और हुस्ती श्रेणीके लोग प्राण बच्चोनेकी चिन्नामें पढ़ चाते हैं। १८ ॥

पतत्यभिमुखः शूरः परान् भीहः पडायते। आस्त्राय सर्न्यमध्यानं सहायान् विषमे त्यजेत्॥ १९॥

शूरबीर छात्रुके चम्मुख बेतते आगे बदता है और भीक पुरुष पीठ दिखाकर मागने कमता है। वह सर्गाकोकके मार्गपर पहुँचकर भी अपने चहायकोंको उस सकटके मनव अकेल छोड़ देता है। १९॥

मा सा तांस्तादशांस्तात जित्रप्टाः पुरुषाधमान् । ये सहायान् रणे हित्वा स्वस्तिमन्तो गृहान् ययुः ॥२०॥ कात् । जो लोग रणशमिमे अपने सहापकीको छोडनर

वात । जो छोग रणभूमिम अपने सहायकाका छाउँ ए कुश्वलपूर्वक अपने घर होट जाते हैं, वैसे नराधमोंको द्वम कभी पैदा भव करना ॥ २०॥

कार्या पर्या अव करका ॥ १ विकास सम्बद्धित तेभ्यः कुर्वन्ति देवा इन्द्रपुरोगमाः । त्याचेन यः सहायानां स्वात् प्राणांखातुमिन्द्राति ॥२१॥ तं हत्युः काग्रद्धोष्ठे वि दहेयुवी कटानिनता । परावत्मारचेयुवी क्षत्रिया ये स्युरोहशाः॥ २२॥ उनके क्षिये इन्द्र आदि देवता अयङ्ग्रह मनाते हैं। नो

जनके वित्य हुए आदि द्वारा अपने क्या रहता है। सहामकीको छोड़कर जगने ग्राम बनानेकी इच्छा रहता है। ऐके कायरको उसके सामी धानिय लाडी या डेलेंड पीटें कायरको सामके देखी आवर्ष जला दें या उसे पहुंची मंदि ग्राम सामके देखी आवर्ष जला दें या उसे पहुंची मंदि ग्राम आवर्ष होटकी आवर्ष जला दें या उसे पहुंची मंदि अधर्मः क्षत्रियस्यैप यच्छय्यामरणं भवेत् । विस्तृत्रव्दक्षेपममूत्राणि कृषणं परिदेवयन् ॥ २३ ॥ अविक्षतेन देहेन प्रक्रयं योऽधिगच्छति । क्षत्रियो नास्य तत् कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ २४ ॥

शात्रया नास्य तत् कम प्रश्तास्य पुरावप्य गर्धा है। जो खाद्यर सोकर मरना धत्रियके लिये त्राधर्म है। जो धत्रिय करु जोर मल-मूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलग् करता हुआ दिना घायल हुए. शरीरले मृत्युकी प्राप्त हो जाता है। उसके इस कर्मकी प्राचीन धर्मको जाननेवाले विद्वान् पुरुप प्रशंसा नहीं करते हैं॥ २३-२४॥

व्यवस्थाति विद्यालां प्रशस्यते । शौद्रीराणामशौद्रीर्थमधर्मे कृपणं च तत् ॥ २५॥ कृपिक तात् । बीर अवियोका वस्में मरण हो। यह उनके

ल्यि प्रशंसकी बात नहीं है । सीरोंके ल्यि यह कायरता और दीनता अधर्मकी बात है ॥ २५ ॥ इदं दुःष्ट्रं महत्त्व कद्यं पापीय इति निष्टनन् । प्रतिस्वस्तमुखः प्रतिरमात्याननुशोल्यन् ॥ २६ ॥ अरोगाणां स्पृह्यते मुहुर्मृत्युमपीच्छति । वीरो इसोऽभिमानी च नेहशं मृत्युमहैति ॥ २७ ॥

्यह वहा दु:ख है। यद्गी पीडा हो रही है। यह मेरे किसी महान पारका स्वक है। दस मकार आर्तनाद करना; विक्रत-मुख हो जाना, दुर्गान्यत धरीरसे मन्त्रियोंके किये निरन्तर छोक करना; नीरोग मनुंग्योंकी-सी स्थित प्राप्त करनेकी कामना करना और वर्तमान रुणावस्थामें वारवारमृत्युकी इच्छा रखना—पेसी मौत किसी स्वामिमानी चेरिके योग्य नहीं है॥ रणेषु कदन्ते कृत्वा झातिभिः परिचारितः। सीस्योः झळेरभिद्धिष्टः क्षत्रियो मृत्युमईति॥ २८॥

श्वनियको तो चाहिये कि अरने सजातीय वन्धुओंले घिरकर समराङ्गपर्मे महान् चहार मचाता हुआ तीले शक्षींसे अत्यन्त पीहित होकर प्राणींका परित्याग करे—वह ऐसी ही मृत्युके योग्य है ॥ २८ ॥

शूरो हि काममन्युभ्यामाविद्यो युष्यते स्थाम् । हन्यमानानि गात्राणि परैनेवावबुष्यते ॥ २९ ॥

शूरवीर छत्रिय विजयकी कामना और शतुके प्रति रोषते युक्त हो बड़े वेगसे युद्ध करता है। शतुओं हारा अत-विश्वत किये जानेवाछे अपने अङ्गोंकी उसे सुपशुष नहीं रहती है॥ २९॥

स संख्ये निधनं प्राप्य प्रशस्तं छोकपूजितम् । सधर्मे विषुछं प्राप्य शकस्येति सछोकताम् ॥ ३० ॥

वह युद्रमें लोकगूजित सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान् धर्मको पाकर इन्ट्रलोकमें चला जाता है ॥ २० ॥ सर्वोपाये रणमुखमातिष्डंस्त्यक्तजीवितः । प्राप्नोतीन्द्रस्य सालोक्यं शूरः पृष्ठमदर्शयन्॥ ३१ ॥

श्र्वीर प्राणींका मोह छोडकर श्रुद्धके मुद्दानेपर खड़ा होकर सभी उपायींने सझता है और शतुको कभी पीठ नहीं दिखाता है। ऐसा श्र्यीर इन्द्रके समान छोकका अधिकारी होता है। ३१॥

यत्र यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिधारितः। अक्षयार्ह्मभते लोकान् यदि दैन्यं न सेवते ॥ ३२ ॥

शत्रुओंने पिरा हुआ शूरवीर यदि मनमें दीनता न छाने तो वह जहाँ कहीं भी मारा जाय, अक्षय छोकींको प्राप्त कर छेता है ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सप्तववितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्यत राजधर्मानुशासनपर्वमे सत्तानदेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ॥

## अष्टनवतितमोऽध्यायः

इन्द्र और अम्बरीपके संबादमें नदी और बज्जके रूपकोंका वर्णन तथा समरभूमिमें जूझते हुए मारे जानेवाले ऋरवीरोंको उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका कथन

युधिष्ठिर उवाच

के छोका युध्यमानानां शूराणामनिवृतिनाम् । भवन्ति निधनं प्राप्य तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिप्टिरने पूछा—पितामह । जो श्र्वीर शत्रुके साय डटकर युद्ध करते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते, वे समराक्रणमें मृत्युको प्राप्त होकर किन छोकेंमिं जाते हैं, यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । अभ्यरीपस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ भीप्मजीने कहा –युधिष्ठिर ! इस विषयमं अभ्यरीय और इन्डके मवाइल्प एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ अम्बरीयो हि नाभागिः खर्ग गत्वा खुदुर्छभम् । ददर्श खुरछोकस्थं शकेण सचिवं सह ॥ ३ ॥ नामागपुत्र अम्बरीपने अत्यन्त दुर्छम स्वर्गछोकमें जाकर

देखा कि उनका धेनापित देवळोकमें इन्द्रके साथ विराजमान है ॥ सर्वतेजोमयं दिव्यं विमानवरमास्थितम् । उपर्युपरि गच्छन्तं स्वं वे सेनापितं प्रसुम् ॥ ४ ॥ स दृष्ट्रोपरि गच्छन्तं सेनापितमुद्दर्याः । इन्द्रोंद्ध दृष्ट्या सुदेवस्य विस्मितः माह वासवम् ॥ ५ ॥

वह सम्पूर्णतः तेजली, दिव्य एवं श्रेष्ठ विमानपर वैठकर कपर-कार चळा वा रहा या। अपने शक्तिशाली सेनापतिको अपनेवे भी कार होकर जाते देख सुदेवकी उस समृद्धिका प्रत्यक्ष दर्गन करके उदारबद्धि राजा अम्बरीष आश्चर्यसे चिकत हो उठे और इन्द्रदेवसे बोले ॥ ४-५ ॥

#### अम्बरीय उवाच

सागरान्तां महीं ऋत्स्नामनुशास्य यथाविधि । चातुर्वर्ण्ये यथाशास्त्रं प्रवृत्ती धर्मकाम्यया ॥ ६ ॥

अम्बरीयने पूछा - देवराज ! मैं समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका विधिपूर्वक शासन और सरक्षण करता या। ग्रास्त्रकी आज्ञाके अनुसार धर्मकी कामनासे चारी वर्णीके पालनमें तत्पर रहता था ॥ ६ ॥

गुर्वाचारेण सेवया। ब्रह्मचर्येण घोरेण वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्रं च केवलम् ॥ ७ ॥

मैंने घोर ब्रह्मचर्यका पालन करके गुरुके बताये हुए आचार और गुरुकी सेवाके द्वारा धर्मपूर्वक वेदोंका अध्ययन किया तथा राजशास्त्रकी विशेष शिक्षा प्राप्त की ॥ ७ ॥ अतिथीनन्नपानेन पितृश्च खधया तथा। भ्राषीन साध्यायदीक्षाभिर्देवान यहौरनुत्तमैः॥ ८॥ सदा ही अन-पान देकर अतिथियोंका, श्राद्धकर्म करके

पितरीका, खार्गायकी दीक्षा लेकर ऋषियोंका तथा उत्तमोत्तम यज्ञीका अनुष्ठान करके देवताओंका पूजन किया ॥ ८॥ क्षत्रधर्मे स्थितो भूत्वा यथाशास्त्रं यथाविधि । उदीक्षमाणः पृतनां जयामि युधि वासव ॥ ९ ॥

देवेन्द्र ! में शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्षत्रिय-धर्ममे स्थित होकर सेनाकी देख-माल करता और युद्धमें शत्रुऑपर विजय पाता था ॥ ९ ॥

देवराज सुदेवोऽयं मम सेनापतिः पुरा । आसीद योधः प्रशान्तात्मासोऽयं कसादतीवमाम।१०।

देवराज । यह सदेव पहले मेरा चेनापति था । शान्त-स्वभावका एक सैनिक याः फिर यह मुझे लॉघकर कैसे जा रहा है ? ॥ १० ॥

अनेन क्रतिभिर्मुख्यैर्नेप्टं नापि द्विजातयः। तर्पिता विधिवच्छक सोऽयं कसादतीव माम ॥ ११ ॥ ( ऐश्वर्यमीहरां प्राप्तः सर्वदेवैः सुदर्छभम्।

इन्द्रदेव । इसने न तो बड़े-बड़े यज्ञ किये और न विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको ही तृप्त किया । वहीं यह सुदेव आज मुझको लॉघकर ऊपर-ऊपरले कैसे जा रहा है! इसे ऐसा ऐश्वर्य कहाँसे प्राप्त हो गया, जो सम्पूर्ण देवताओं के छिये मी अत्यन्त दुर्लम है ! || ११ || शक उवाच

यदनेन कृतं कर्म प्रत्यक्षं ते महीपते ॥ पुरा पालयतः सम्यक् पृथिवीं धर्मतो नृप।

इन्द्रने कहा- पृथ्वीनाय ! नरेश्वर ! पूर्वकालमें जव आप घर्मके अनुसार भलीमौति इस पृथ्वीका पालन कर रहे थे, उस समय सुरेवने जो पराक्रम किया था, उसे आपने प्रत्यक्ष देखा था ॥

शत्रवो निर्जिताः सर्वे ये तवाहितकारिणः॥ संयमो वियमश्चेव स्वयमश्च महावलः। राक्षसा दर्जया छोके त्रयस्ते युद्धदुर्मदाः॥ पुत्रास्ते शतश्रृङ्गस्य राक्षसस्य महीपते॥

महीपाल ! उन दिनों आपके तीन शत्र थे-सयम, वियम और महाबली सबम। वे सब-के-सब आपका अहित करनेवाले थे। वे शतश्रुङ्ग नामक राक्षसके पुत्र थे। होक्से क्सिके छिये भी उन तीनों रणदुर्मंद राधर्सीपर विजय पाना कटिन था। सुदेवने उन सबको परास्त कर दिया था॥ अथ तसिन्द्रभे काले तब यहां वितन्वतः। अध्वमेधं महायागं देवानां हितकाम्यया। तस्य ते खळ विध्नार्थं आगता राक्षसाखयः।

एक समय जब आप देवताओं के हितकी इच्छासे शुभ मुहर्समें अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हीं दिनी आपके उम यूज़भे विष्न डालनेके लिये वे त'नों राक्षस वहाँ आ पहॅचे ॥

कोटीशतपरीवारां राक्षसानां महाचम्म्। परिग्रह्म ततः सर्वाः प्रजा चन्दीकृतास्त्व ॥ विद्वलाश्च प्रजाः सर्वोः सर्वे च तव सैनिकाः।

उन्होंने सी करोड राक्षसींकी विज्ञाल सेना साथ हेनर आक्रमण किया और आपकी समस्त प्रजाओंको पकइकर बदी बना लिया। उस समय आपकी समस्त प्रना और गरे धैनिक व्याकुछ हो उठे थे ॥ निराकृतस्त्वया चासीत् सुदेवः सैन्यनायकः॥

तत्रामात्यवचः श्रुत्या निरस्तः सर्वकर्मस् ॥ उन दिनों सेनापतिके विरुद्ध मन्त्रीकी बात सुनगर आपने सेनापति सुरेवको अधिकारसे बश्चित करके सबकारींस

अलग कर दिया था। श्रुत्वा तेषां चचो भूयः सोपधं वसुधाधिप। सर्वसैन्यसमायुक्तः सुदेवः प्रेरितस्त्वया॥ राक्षसानां चधार्थीय दुर्जयानां नराधिप। पृथ्वीनाय! नरेश्वर !फिर उन्हीं मन्त्रियोंकी कपटपूर्णंगत

सुनकर आपने उन दुर्जय राधलींके वयके लिये पेनावहित मुदेवको युद्धमे जानेकी आजा दे दी॥ नाजित्वा राक्षसी सेनां पुनरागमनं तव ॥ वन्दीमोक्षमऋत्वा च न चागमनमिष्यते।

और जाते समय यह कहा—'राक्षमोंकी चेनाको पराज्यि करके उनके कैदमें पड़ी हुई प्रजा और सैनिकींश उदार किये विना तुम यहाँ छोटकर मत आना? ॥ प्रस्थानमकरोन्न्प ॥ सुदेवस्तद्वचः श्रुत्वा सम्प्राप्तश्च स तं देशं यत्र चन्दीकृताः प्रजाः। पश्यति सा महाघोरां राक्षसानां महाचम्म् ॥ नरेश्वर । आपकी वह बात सुनकर मुदेवने तुरन में प्रवान

किया और वह उस खानपर गया, जहां आपकी प्रजा बदी बना ही गयी थी। उसने वहाँ राधसींकी महामयवर विशास्त्र सेना देखी॥

विशास तेना देखा ॥ दृष्ट्या संचिन्तयामास सुदेवो वाहिनीपितः । नेयं शक्या वमूर्जेतुमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ नाम्बरीयः कलामेकामेषां क्षपयितुं क्षमः । दिव्यास्त्रबल्धभयिष्टः किमहं पुनरोहदाः ॥

उसे देवकर सेनापति सुदेवने रोचा कि यह विशाल वाहिनी तो इन्द्र आदि देवताओं तथा असुरोंने भी नहीं जीवी जा ककती । महाराज अगरपि दिव्य अल्ल एव दिव्य बलने सम्पन्न हैं, परतु वे इस रोनाके खोलहवें मागका भी सहार करनेमें समर्थ नहीं हैं। जब उनकी यह दशा है, तब भेरे-जैसा सावारण सैनिक इस सेनापर कैसे विजय पा सकता है !।। तताः सेनां पुनः सर्वों प्रेयमामास पार्थिव । यत्र स्वं सहिदाः सर्वेमेन्त्रिभेः सोराचेर्नुप ॥

राजन् । यह शोचकर सुरेवने फिर सारी खेनाको वहीं बारत भेन दियाः जहाँ आप उन समस्त करटी मन्त्रियोंके साथ बिराजमान थे ॥ सतो छद्रं महादेवं प्रपन्नो जगतः पतिम् । इमशाननिरुपं देवं सुद्धान वृषभध्यजम् ॥

तदनन्तर धुदेवने दमधानवाधी महादेव जगदीश्वर बद्रदेव की घरण ही और उन मगवान इपभाववका खवन किया ॥ स्तुत्वा शस्त्रं समादाय खरिादहक्षेत्रसुद्यतः । कारुण्याद् देवदेवेन गृहीतस्त्रस्य दक्षिणः ॥ सपाणिः सह शस्त्रेण हृष्ट्रा चेदसुवाच ह ।

स्तुति करके वह जह ग हाथमें छेकर अपना छिर काटनेको उचत हो गया। तत्र देक्षधिदेव महादेवने करणावश सुदेवका वह खड़गुरुहित दाहिना हाथ पकड़ छिया और उसकी ओर स्नेहपूर्वक देखकर हस प्रकार कहा ॥

रुद्र उनाच

किमिदं साहसं पुत्र कर्तुकामो बदस्य मे । कद्भ बोळे—पुत्र १ तुम ऐसा साहस क्यों करना चाहते हो १ सुसरे कहो ॥

इन्द्र उश्वाच
स्व उद्याच महादेवं शिरसा त्ववनीं गतः ॥
भगवन् वाहिनीमेनां राक्षसानां सुरेहवर ।
अश्वकोऽहं रणे जेतुं तस्मात् त्यक्ष्यामि जीवितम् ॥
श्वाकोऽहं रणे जेतुं तस्मात् त्यक्ष्यामि जीवितम् ॥
गतिर्भव महादेव ममार्तस्य जगतीपतिः ॥
अश्वरीपो महादेव झारितः सचित्रः सह ।
तमुबाच महादेवः सुदेवं पतितं क्षितौ ।
अश्वेसुखं महात्मानं स्त्वानां हितकाम्यया ॥
धतुवेंदं समाह्य समुणं सहत्विग्रहम् ।
रयनागाइवकिळ्ं दिव्याख्रसमञ्ज्ञतम् ॥

रयं च सुमहाभागं येन तत् त्रिपुरं हतम् । धतुः पिनाकं खड्नं च रौद्रमस्त्रं च राङ्करः ॥ निज्ञधानासुरान् सर्गोत् येन देवस्वयम्बकः । खवाच च महादेवः सुदेवं वाहिनीपतिम् ॥

इन्द्र कहते हैं -राजन् ! तन सुदेवने महादेवजीको पृथ्वीपर मसक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा- मगवन । सुरेश्वर ! मैं इस राक्षवस्ताको युद्धमें नहीं जीत सकता; इसिंखेंगे इस जीवनको त्याग देना चाहता हूँ। महादेव ! जगलवे! आप मुझ आर्तको शरण दें। मन्त्रियाँसहित महाराज अम्बरीप मुझपर कुपित हुए बैठे हैं। उन्होंने स्पष्टरूपते आज्ञा दी है कि इस देनाको पराजित किये विना तुम जैटकर न आना । तव महादेवजीने पृथ्वीपर नीचे सुख किये पहे हुए महामना सुदेवसे समस्त प्राणियों के हितकी कामनारे कुछ कहनेकी इच्छा की । पहले उन्होंने ग्रण और शरीरशहित धनुर्वेदको बलाकर रथः हाथी और घोडींसे भरी हुई सेनाका आवाहन किया। जो दिन्य अख्र-शालींसे विभूषित थी। इसके बाद उन्होंने उस महान् भाग्यशाली रथको भी वहाँ उपस्थित कर दिया। जिससे उन्होंने त्रिपुरका ताश किया था। फिर पिनाकनामक धनुषः अपना खडग तथा अस्त्र भी भगवान शकरने दे दिया। जिसके द्वारा उन भगवान त्रिलोचनने समस्त असुरोंका संदार किया या। तदनन्तर महादेवजीने सेनायति सदेवसे इस प्रकार कहा ॥

रुद्र उपाच

रयादसात् सुदेव त्वं दुर्जयस्तु सुरासुरै । मायया मोहितो भूमौ न पदं कर्तुमहिति ॥ अञ्चयित्वदशान सर्वाञ्जेष्यसे सर्वदानवात् । राक्षसाश्च पिशाचाश्चन शक्ता द्रष्टुमीदशम् ॥ रथं सुर्वसहस्रामं किमु योद्धं त्वया सह ।

रुद्र बोले— छुदेव | तुम इत रयने कारण देवताओं और अकुरोंके लिये भी दुर्जय हो गये हो। पर द्विकारी मायांचे मोहित होकर अपना पैर एप्लीपर न रख देना ! इस्पर नैठे रहोंगे। तो समझ देवताओं और दानवोंको जीत लोगे। यह रय छह्छों स्पोंके समान तेजस्वी है। राजस और पिशाच ऐसे तेजस्वी रयकी ओर देख भी नहीं सकते। फिर दुम्हारे साथ छद्द करनेकी तो बात ही क्या है ?!

इन्द्र उवाच

स जित्वा राक्षसान् सर्वोन् कृत्वा बन्दीविमोक्षणम् । धातियत्वा च तान् सर्वोन् वाहुयुद्धेत्वयं हतः ॥ वियमं प्राप्य भूपाळ वियमक्ष निपातितः ॥ )

इन्द्र कहते हैं ---राजत् । तत्पक्षात् सुदेवने उस रघके द्वारा समस्त राक्षसेंको जीतकर बदी प्रजाओंको बन्धनमे खुड़ा दिया और समस्त अञ्चओंका सहार करके वियमके साथ बाहुयुद्ध करते समय स्वयं भी मारा गया। साथ ही इसने उस युद्धमें वियमको भी मार डाला ॥ इन्द्र उवाच

विततस्तातं सुदेवस्य वभूव ह। संप्रामयत्रः सुमहान् यश्चान्यो युद्धवते नरः ॥ १२॥

इन्द्र बोले—तात | इस सुदेवने बड़े विस्तारके साय महान् रणयत सम्पन्न किया था। दूसरा मी जो मनुष्य युद्ध करता है। उसके द्वारा इसी तरह संग्राम-यज्ञ सम्पादित होता है ॥ १२ ॥

संनद्धो दीक्षितः सर्वो योधः प्राप्य चम्मसम्। युद्धयद्वाधिकारस्थो भवतीति विनिश्चयः ॥ १३ ॥

कवच भारण करके युद्धकी दीक्षा छेनेवाला प्रत्येक योदा चेनाके मुहानेपर जाकर इसी प्रकार संप्रामयज्ञका अधिकारी होता है। यह मेरा निश्चित मत है।। १३॥

अम्बरीष उवाच कानि यञ्चे हवीं प्यस्मिन् किमाज्यं का च दक्षिणा। भ्रात्वज्ञश्चात्र के प्रोक्तास्तरमे ब्रहि शतकतो ॥ १४॥

अम्बरीयने पूछा--शतकतो | इस रणयक्रमे कौन-सा इविष्य है। क्या पत है। कौन-सी दक्षिणा है और इसमे कीन-कीन-से ऋ दिवज बताये गये हैं ? यह सुझसे कहिये ॥

इन्द्र उवाच

म्रात्वज्ञः कञ्जरास्तत्र वाजिनोऽध्वर्यवस्तथा । हर्बांषि परमांसानि रुधिरं त्याज्यमुच्यते ॥ १५ ॥

इन्द्रने कहा-राजन् ! इष युद्धयत्रमें हायी ही भारतिज है। घोड़े अध्वर्य हैं। शत्रुओंका मांस ही हविष्य है और उनके रक्तको ही घत कहा जाता है ॥ १५ ॥ भूगालगुध्रकाकोलाः सदस्यास्तत्र पत्रिणः। आज्यशेषं पिचन्त्येते हविः प्राश्नन्ति चाध्वरे ॥ १६॥

सियारः गीपः कौए तथा अन्य मासमधी पधी उस यज्ञशालाके सदस्य हैं, जो यज्ञावशिष्ट घृत ( रक्त ) को पीते और उस यज्ञमें अर्पित इविष्य (मांस) को खाते हैं ॥ १६ ॥ खड्डशक्तिपरश्वधाः। प्रासतोमरसंघाताः ज्वलन्तो निशिताः पीताः स्रूचस्तस्याय सत्रिणः॥ १७ ॥

प्रातः तोमरसमूहः खह्गः शक्तिः फरवे शादि चमचमाते हुए तीले और पानीदार शक्त यज्ञकर्वाके लिये खुकुका काम देते हैं ॥ १७ ॥

परकायावभेदनः । चापवेगायतस्तीक्ष्णः भ्राजुः सुनिशितः पीतः सायकश्च सुवी महान् ॥ १८॥

धनुषके वेगसे द्रतक जानेके कारण जो विशाल आकार धारण करता है। वह शत्रुके शरीरको विदीर्ण करनेवाला। तीखा, सीघा, पैना और पानीदार बाण ही यजमानके हायमें खित महान् सुव है ॥ १८॥

नागदन्तकृतत्सरः। द्यीपिचर्मावनदश्च हस्तिहस्तहरः खड्गः स्फ्यो भवेत् तस्य संयुगे ॥ १९ ॥

जो व्याप्रचर्सकी म्यानमे वॅघा रहता है, जिसकी मूँउ हाथीके दॉतकी बनी होती है तथा जो गजराजीके गुण्डदण्डको काट छेता है। वह खड्ग उस युद्धमें सम्यका काम देता है॥ ज्वळितैर्निशितैः शासशक्यप्रिसपरभ्वधैः शैक्यायसमयैस्तीक्णैरभिर्घाती भवेद वस ॥ २०॥ संख्यासमयविस्तीर्णमभिजातोङ्ग्बं

उज्ज्वल और तेज धारवाले, सम्पूर्णतः लोहेके यने हुए तथा तीखे पास, शक्ति, ऋष्टि और परश आदि अन्य शती द्वारा मो आधात किया जाता है। वही उस युद्धयगरा बहुसख्यकः अधिक समयसाध्य और ब्रहीन पुरुषहारा संग्रहीत नाना प्रकारका द्रव्य है ॥ २०५ ॥ आवेगाद् यच रुधिरं संप्रामे स्वते भूति ॥ २१ ॥ सास्य पूर्णाहुतिहोंमे समृद्धा सर्वकामधुक।

वीरोंके शरीरते समासभूमिमें बड़े वेगते जो रक्त ने धार बहती है। वहीं उस युद्धयन्नके होममें समस्त कामनाओंको एर्ण करनेवाली समृद्धिशालिनी पूर्णाहुति है ॥ २१५ ॥ छिन्धि भिन्धीति यः शब्दः श्रयते वाहिनीमुखे ॥ २२ ॥

सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने। हविर्घानं तु तस्याहः परेषां चाहिनीमुखम् ॥ २१ ॥

सेनाके मुहानेपर जो 'काट डालो, पाड़ डालो' आदिका भयंकर शब्द सुना जाता है, वही सामगान है। सैनिकस्पी सामगायक शत्रुओंको यमछोकमें भेजनेके लिये मानी साम गान करते हैं । शत्रुओं की चेनाका प्रमुख भाग उस वीर यजमानके लिये इविर्घान (इविष्य रखनेका पात्र ) बताया गया है ॥ २२-२३ ॥

कुञ्जराणां ह्यानां च वर्मिणां च समुख्यः। अग्निः इयेनचितो नाम स च यहे विधीयते ॥ २४ ॥ हाथी। घोड़े और कवचधारी बीर पुरुपोंके समूह ही

उस युडयक्रके श्वेनचित नामक अग्नि हैं ॥ २४ ॥ उत्तिष्ठते कबन्धोऽत्र सहस्रे निहते तु यः। स यूपस्तस्य शूरस्य खादिरोऽप्राक्षिरुच्यते ॥ २५ ॥ सहस्रों वीरोंके मारे जानेपर जो करन्य खड़े दिखायी

देते हैं, वे ही मानो उस शूरवीरके युगमें खदिरकाइके यने हुए आठ कोणवाले यूप कहे गये हैं ॥ २५ ॥ इडोपहुताः क्रोशन्ति कुञ्जरास्त्वंकुशेरिताः। पार्थिव ॥ २६॥ ब्याघुष्टतलनादेन चपटकारेण उद्गाता तत्र संप्रामे त्रिसामा दुन्दुभिर्नृप।

राजन् । वाणीद्वारा ललकारने और महावर्तीके अंडुकी की मार खानेपर हाथी जो चिग्वाइते हैं, मोलारल और करतलम्बनिके साथ होनेवाली वह विग्वाइनेकी आवात उत यहर्मे वषट्कार है। नरेश्वर! सग्रायमें निस दुन्दुभिनी गम्भीर ध्वनि होती है। बही सामवेदके तीन मन्त्रींका पाट वरनेवाना उद्राता है ॥ २६३ ॥

इह्मस्वे हियमाणे तु त्यक्त्त्रा युद्धे वियां तनुम् ॥२८॥ आतमानं यूपमुत्सूज्य स यक्षोऽनन्तद्विणः। जव छुटेरे ब्राह्मणके घनका अपहरण करते हैं। इन

समय बीर पुरुष उनके साथ किये जानेवाले युद्धमें अपने प्रिय शरीरके त्यागके लिये जो उद्यम करता है अथवा जो देहरूरी यूपका उत्सर्ग करके प्रहार ही कर देउता है। उत्तका वह युद्ध ही अनन्त दक्षिगाओंले युक्त यत्र कहत्वाता है। भर्तुरखें च यः शूरो विकामेद् वाहिनीसुखे॥ २८॥ न भयाद् विनिवर्तेत तस्य लोका यथा सम।

जो झूरबीर अनने खामांके लिये वेनाके सुदानेपर खड़ा होकर पराक्रम प्रकट करता है और मयखे कभी पीठ नहीं दिखाता, उसको मेरे समान छोकोंकी प्राप्ति होती है ॥२८३॥ नीलचर्मावृत्तेः खड़ेचाँहुभिः परिघोपमेः॥ २९॥ यस्य वेदिकपस्तीर्णा तस्य छोका यथा मम।

निसके युद्ध-पनकी बेदी नीले चमलेकी बनी हुई म्यान के मीतर रखी जानेबाली तलवारों तथा परिषके समान मोटी-मोटी शुजाओंसे निष्ठ जाती है, उसे बैसे ही लोक प्राप्त होते हैं, जैसे मुझे मिले हैं ॥ २९३॥

यस्तु नापेक्षते कंचित् सहायं विजये स्थितः ॥ ३० ॥ विगाद्य घाहिनीमध्यं तस्य लोका यथा मम ।

जो विजयके लिये यदमें डटा रहकर शतुकी सेनामें घुत जाता है और दूसरे किसी भी छहायककी अपेक्षा नहीं रखता। उसे मेरे समान ही लोक प्राप्त होते हैं ॥ २०% ॥ यस्य शोणितसंघाता भेरीमण्ड्रककच्छपा ॥ ३१ ॥ दुर्गा मांसशोणितकर्दमा। **द्यीरास्थिशक्**रा केशरीवलशाद्यला ॥ ३२ ॥ घोरा **अ**सिचर्मप्रवा अध्वनागरथैश्चैव संच्छिनीः कृतसंकमा । हतवारणवाहिनी ॥ ३३ ॥ पताकाध्यजवानीरा शोणितोदा सुसम्पूर्ण दुस्तय पारगैर्नरैः। परलोकवहाशिवा ॥ ३४ ॥ हतनागमहानका प्राप्टिखड्न महानौका ग्रमकड्बलप्रवा । पुरुपादानुचरिता भीरूणां कश्मलावहा ॥ ३५ ॥ नदी योधस्य संप्रामे तदस्यावसूथं समृतम् ।

जिस योद्राके युद्धरूपी यनमें रककी नदी प्रवाहित होती है। उत्तके लिये वह अवस्थरतानके समान पुण्यक्षनक है। रक्त ही उस नदीकी जरुराधि है। नमाई ही मेदक और कहु-लिक समान हैं। वीरेंकी हिंदूवों ही छोटेकोटे कंकड और बाल्के समान हैं। वीरेंकी हिंदूवों ही छोटेकोटे कंकड और बाल्के समान हैं। उस नदीकी की वे हैं। उस और तक्यार ही उसमें नोका के समान हैं। उस म्यानक नदी केशकपी सेवार और वास्त्र दक्ती हुई है। कटे हुए चोड़े। हापी और रश ही उसमें उत्तकेडे किये धीदी हैं। खना-पताका उटवर्सी वेंतकी छताके समान हैं। मारे पते हाथियोंको भी वह बहा ले जानेवाली हैं। एकलपी जलवे वह लगाक्य भरी है। पार चानेकी स्च्छाले मनुप्योंके लिये वह अपन्यन दुस्तर है। मरे हुए हाथी वहेनके समारमच्छके समान हैं, वह परकोककी और प्रवाहित होनेवाली नदी अमङ्गळमधी प्रवीह होती है। ऋष्टि और लक्ष्य-य उससे होनेवाली नदी अमङ्गळमधी प्रवीह होती है। ऋष्टि और लक्ष्य-य उससे होनेवाली नदी अमङ्गळमधी प्रवीह होती है। ऋष्टि

हैं । गीवा कह और काक छोटी-छोटी नौकाओंके समान हैं, उसके आस्प्रास राक्ष्म विचारते हैं तथा वह भीर पुरुषेंको सोहर्से डालनेवाली है ॥ ३१-३५५ ॥

वेदिर्पस्य स्वमित्राणां शिरोभ्यश्च प्रकीर्यते ॥ ३६ ॥ अध्यस्कन्धेर्गजस्कन्धेस्तस्य छोका यथा मम ।

जिसके युद्ध-यज्ञकी वेदी शतुओंके मस्तकों, घोड़ोंकी गर्दनी और हाथियोंके कवासे विश्व जाती है, उस वीरको मेरे-बैसे ही छोक प्राप्त होते हैं ॥ ३६ है ॥

पत्नीशाळा कृता यस्य परेषां वाहिनीमुखम् ॥ ३७ ॥ इविधानं स्ववाहिन्यास्तद्स्याडुमॅनीविणः ।

नो बीर जनुषेनाके मुहानेको पलीशाला बना लेता है।
मनीपी पुरुष उपके लिये अपनी सेनाके प्रमुख भागको
युद्ध-युक्के हवनीय पदायोंके रखनेका पात्र बताते हैं ॥ ३७ ई ॥
सदस्या दक्षिणा योधा आग्नीभ्रश्चीचरां दिशम् ॥३८॥
शामुसेनाकलत्रस्य सर्वेलीका न तूरतः ।

जिस धीरके लिये दक्षिणदिशामें स्थित योदा सदस्य हैं। उत्तरिशानर्ती योदा आमीम ( ऋखिक्) हैं एवं शतुसेना पत्नीखरूप है। उसके लिये समस्त पुण्यलोक दूर नहीं हैं॥ यदा त्भायतो ब्यूहे भयत्याकाशमद्रतः॥ ३९॥ सास्य वेदिस्तदा यशैनित्यं चेदाख्ययोऽग्नयः।

जब अपनी रोना तथा शत्रुरोना एक दूसरेके शानने ब्यूह यनाकर उपस्थित होती है। उस समय दोनोंमेंने जिसके सम्मुख केंबळ जनग्रन्य आकाश रह जाता है। वह निर्जन आकाश ही उस बीरके लिये युद-यक्तकी वेदी है। उस स्थानपर मानो सदा यज होता है तथा तीनों वेद और त्रिविश अग्नि सदा ही प्रतिद्वित रहते हैं॥ ३९१ ॥

यस्तु योधः परावृत्तः संत्रस्तो इन्यते परैः ॥ ४० ॥ अप्रतिष्ठः स नरकं याति नास्त्यत्र संशयः ।

जो योद्धा मयमीत हो पीठ दिखाकर मागता है और उसी अवस्थामें शत्रुओंद्वारा मारा जाता है। वह कहीं भी न ठहरकर सीवा नरकमें गिरता है, इसमें सहाय नहीं है ॥४० ई॥ यस्य शोजितवेगेन बेदिः स्यात् सम्परिष्ठुता ॥ ४१ ॥ केशमांसास्थिसम्पूर्णा स गच्छेत् परमां गतिम्।

जिसके रक्तके बेयरे केश, मास और इड्डियोंसे भरी हुई रणयककी बेदी आग्नाबित हो उठती है, वह बीर योद्धा परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४१ई ॥

यस्तु सेनापति हत्वा तद्यानमधिरोहति॥ ४२॥ स विष्णुविक्रमकामी बृहस्पतिसमः प्रसुः।

चो योदा शश्रुके चेनापतिका वध करके उसके रयपर आरूढ हो जाता है। वह भगवान् विष्णुके समान पराक्रम-शाळी, बृहस्यतिके समान बुद्धिमान् तथा शक्तिशाखी वीर समझा जाता है। भिर्नु॥

नायकं तत्कुमारं वा यो वा स्माद् यत्र पूजितः॥ ४३ ॥ जीवग्राहं प्रगुद्धाति तस्य छोका यथा मम ।

जो शत्रुपक्षके सेनापतिः उसके पुत्र अथवा उस पक्षके किसी भी सम्मानित वीरको जीते-जी पकड छेता है। जसको मेरे-जैसे लोक प्राप्त होते हैं ॥ ४२६ ॥

आहवे त हतं शूरं न शोचेत कथंचन ॥ ४४ ॥ अशोच्यो हि हतः शरः खर्गलोके महीयते ।

युद्धस्थलमे मारे गये शरवीरके लिये किसी प्रकार मी शोक नहीं करना चाहिये । वह मारा गया शरवीर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। अतः कदापि शोचनीय नहीं है ॥ ४४% ॥ न धान्नं नोदकं तस्य न स्नानं नाप्यशीचकम् ॥ ४५ ॥ हतस्य कर्तमिच्छन्ति तस्य लोकाञ्यूणप्य मे ।

युद्धमें मारे गये वीरके लिये उसके आत्मीयजन न तो स्तान करना चाहते हैं। न अशौचसम्बन्धी कृत्यका पालनः न अन्नदान ( आद ) करनेकी इच्छा करते हैं। और न जलदान ( तर्पण )करनेकी । उसे जो लोक प्राप्त होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो ॥ ४५% ॥

घराप्सरःसहस्राणि शूरमायोधने हतम् ॥ ४६॥ स्वरमाणाभिधावन्ति मम भती भवेदिति।

यद्वस्थलमे मारे गये शरवीरकी ओर सहस्रों सुन्दरी अप्सराएँ यह आशा लेकर बड़ी उतावलीके साय दौड़ी जाती है कि यह मेरा पति हो जाय ॥ ४६% ॥

एतत् तपश्च पण्यं च धर्मश्चैव सनातनः॥ ४७॥ चत्वारश्चाश्रमास्तस्य यो युद्धमनुपालयेत्।

जो युद्धधर्मका निरन्तर पाळन करता है। उसके लिये इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि इन्द्राम्यरीषसंवादे अप्टनवतितमोऽध्यायः॥ ९८॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानशासनपर्वेते इन्द्र और अम्बरीपका

संवादविषयक अहानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३% इंट्रोक मिलाकर कुल ७४% इंट्रोक हैं )

नवनवतितमोऽध्यायः

शुरवीरोंको खर्ग और कायरोंको नरककी प्राप्तिक विषयमें मिथिलेक्वर जनकका इतिहास

भीष्म उवाच

अत्रा<u>प्युदाह</u>रन्तीममितिहासं पुरातनम् । प्रतर्दनो मैथिलक्ष संप्रामं यत्र चकतः॥१॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन | इसी विषयमें विज्ञ पुरुष उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किसी समय राजा प्रतर्दन तथा मिथिलेश्वर जनकने परस्पर संग्राम किया या ॥ १ ॥

यज्ञोपवीती संग्रामे जनको मैथिलो यथा। तन्निवोध युधिष्ठिर॥ २॥ योधानुद्धर्पयामास

युधिष्ठिर । यज्ञोपबीतधारी मिथिलापति जनकने रणभूमि-में अपने योद्धाओंको जिस प्रकार उत्साहित किया था।

वह सुनो ॥ २ ॥ जनको मैथिलो राजा महात्मा सर्वतत्त्ववित्। योधान् खान् दर्शयामास खर्गे नरकमेव च ॥ ३ ॥ मिथिलाके राजा जनक बड़े महात्मा और सम्पूर्ण तत्वींके

यही तपस्याः पुण्यः सनातनधर्म तथा चारी आधनीरे नियमोंका पालन है ॥ ४७% ॥ बुद्धवाली न हन्तन्यी न च स्त्री नैव पृष्टतः॥ ४८॥

तणपूर्णमुख्याव तवास्मीति च यो बहेत ।

अदमे बृद्धः बालक और लियोंका वध नहीं वरना चाहिये। किसी भागते हुएकी पीठमें आवात नहीं करना चाहिये। जो मुँहमें तिनका लिये शरणमें आ जाय और कहने लगे कि मै आपका ही हूँ, उसका भी वध नहीं करना चाहिये॥ जम्मं बुत्रं वलं पाकं शतमायं विरोचनम् ॥ ४९ ॥ दुर्वार्य चैव नमुचि नैकमायं च शम्यरम्। विप्रचित्ति च दैतेयं दनोः पुत्रांश्च सर्वशः। प्रहादं च निहत्याजी ततो देवाधिपोऽभवम् ॥ ५०॥

जम्मः बृत्रासुरः वलासुरः पाकासुरः वैकडौं माया जानने वाले विरोचन, दुर्जय बीर नमुचि, विविधमायाविशास्त श्रम्बरासरः दैत्यवशी विप्रचित्तिः सम्पूर्णं दानवदल तथा शहादः को भी युद्धमें मारकर में देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुआ हूँ ॥

भीष्म उपाच

इत्येतच्छकवचनं निशस्य प्रतिगृह्य च । योधानामात्मनः सिद्धिमम्बरीपोऽभिपन्नवान् ॥ ५१ ॥

भीष्मजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! इन्द्रका यह यचन सुनगर राजा अम्बरीयने सन-ही-सन इसे खीकार किया और वे यह मान गये कि योद्धाओंको खतः सिद्धि प्राप्त होती है॥ ५१ ॥

शासा ये । उन्होंने अपने योद्धाओंको योगवलसे स्वर्ग और

नरकका प्रत्यक्ष दर्शन कराया और इस प्रकार कहा-॥ 3 ॥ अभीक्षणामिमे लोका भाखन्तो हन्त पर्यत । पूर्णा गन्धर्वकन्याभिः सर्वकामदुहोऽक्षयाः॥ ४॥

·वीरो । देखो, ये जो तेजस्वी लोक दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये निर्मय होकर युद्ध करनेवाले वीरोंको प्राप्त होते हैं। ये अविनाशी स्रोक असल्य गन्धर्वकन्याओं (अप्मराओं ) से भरे हुए हैं और सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवारे हैं॥

इमे पळायमानानां नरकाः प्रत्युपस्थिताः। अकीर्तिः शाश्वती चैव यतितव्यमनन्तरम्॥ ५॥ और देखों। ये जो तुम्हारे सामने नरक उपस्थित हुए

हैं, युद्धमें पीठ दिखाकर भागनेवासीको मिलने हैं। साथ ही इस जगत्में उनकी सदा रहनेवाटी अग्वीन देन जाती हैं। अतः अत्र तुमलोगीको विजयके लिये प्रपत्न प्रग्ना चारिये॥ तान् इप्ट्रारीन् विजयतं भृत्वा संत्यागवुद्धयः।

## महाभारत 📨



राजिं जनक अपने सैनिकोंको खर्म और नरककी बात कह रहे हैं

नरकस्याप्रतिष्ठस्य मा भूत वश्वतिनः॥६॥

'उन सर्ग और नरक दोनों प्रकारके लोकोंका दर्गन करके द्वमलोग युद्दों प्राण-विश्वनंके लिये द्व निश्चयके साथ डट जाओ और शतुर्आपर विजय प्राप्त करो। जितकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है, उस नरकके अधीन न होजो ॥६॥ त्यागमूळं हि शूर्गणां स्वर्गद्वारमम् । इत्युक्तास्ते नृपतिना योधाः परपुरंजय ॥ ७ ॥ अजयन्त रणे शत्र्न् हुर्ययन्तो नरेश्वरम् । स्सादात्मवता नित्यं स्थातव्यं रणमूर्यीन ॥ ८ ॥

श्यूरवीरीको जो सर्वोत्तम स्वर्गलोकका द्वार प्राप्त होता है, उतमे उनका त्याग ही मूल कारण है'। अनुनगरीपर विजय पानेवाने युधिष्ठिर ! राजा जनकके ऐसा कहनेपर उन योद्धाओंने रणभूमिम अरने महाराजका हुए बढाते हुए उनके अनुओंपर विजय प्राप्त कर ली; अतः मनस्वी वीरको सदा युद्धके युहानेपर डटे रहना चाहिये ॥ ७-८ ॥ गजानां रिथनो मध्ये रथानामन्त सादिनः । सादिनामन्तरे स्थाप्यं पादातमिष दंशितम् ॥ ९ ॥

गजारोहियोंके बीचमे रिथमोंको खड़ा करे। रिथमींके पीछे घुड़सवारोंकी सेना रक्षे और उनके बीचमें कवच एवं अख-शकींसे सुर्वाजत पैदलोंकी रेना खड़ी करे ॥ ९ ॥ य एवं ब्यूहते राजा स नित्यं जयित द्विषः। सस्मादेवं विधातक्यं नित्यमेव युधिष्ठिर ॥१०॥

जो राजा अपनी वेनाका इत प्रकार ब्यूह नताता है। वह सदा इतुओंपर निजय पाता है। अतः दुषिष्ठिर ! दुग्हे भी सदा इसी प्रकार ब्यूहरचना करनी चाहिये॥ १०॥ सर्वे खर्गतिमिच्छन्ति सुयुद्धेनातिमन्यवः। श्रोभयेगुरनीकानि सागरं मकरा यथा॥ ११॥

सभी क्षत्रिय उत्तम युद्धके द्वारा स्वर्गळीक प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। अतः जैसे मकर समुद्रमे खोम उरराज कर देते हैं। उसी प्रकार वे अस्यन्त कृषित हो शत्रुओंकी सेनाओंमें हळचळ मचा देते हैं ॥ ११ ॥ हर्षयेयविंव्यणांका स्वयस्थात्म स्वयस्यात्म

हर्षयेयुर्विवण्णांश्च व्यवस्थाप्य परस्परम् । जितां च भूमि रक्षेत भग्नान् नात्यमुसारयेत् ॥ १२ ॥

यदि अपने सैनिक विषादमस्त या शिथिछ हो रहे हीं तो उनका पूर्ववत् च्यूइ बनाकर उन्हें परस्पर स्थापित करे और उन समस्त योद्धार्मीका हुएँ एवं उत्साह बढावे। जो

सूनि जीत छी गयी हो, उसकी रक्षा करे; परंतु शतुओंके जो सैनिक पराजित होकर भाग रहे हों, उनका बहुत दूरतक पीछा नहीं करना चाहिये॥ १२॥

पुनपवर्तमानानां निपशानां च जीविते। वेगः सुदुःसहो पजंस्तसान्नात्यनुसारयेत्॥ १३॥

राजत् । जो जीवनसे निराश होकर पुनः युद्धके लिये लीट पहते हैं, उनका वेग अत्यन्त दुःसह होता है; अतः भागते हुओंके पीके अधिक नहीं पड़ना चाहिये ॥ १३॥ न हि प्रहर्तिमिच्छन्ति सूराः प्रद्रवती सुराम् ।

न त्र विद्यान का प्रत्यान मुन्ति हुए श्री हुए श्री हुए श्री कोर-बोरवे भागते हुए श्री हा भेर पहार करनी नहीं हैं अतः प्रवायन करनेवाले सैनिकॉका अधिक

नहीं चाहते हैं, अतः पछायन करनेवाले तैनिकॉका अधिक दूरतक पीछा नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥ चराणामचरा हान्नमत्ंष्ट्रा दृष्ट्रिणामपि । आपः पिपासतामनमन्नं शूरस्य कातराः ॥ १५ ॥

चलनेवाले प्राणियोंके अन हैं खावर, दाँतवाले जीवोंके अन हैं विना दाँतके प्राणी, प्यातोंका अन्न है पानी और शूरवीरोंके अन्न हैं कायर ॥ १५ ॥

समानपृष्ठोदरपाणिपादाः पराभवं भीरवो वै झजन्ति । अतो भयार्ताः प्रणिपत्य भूयः

कृत्वाक्षळीनुवितष्ठान्ति शूरान् ॥ १६॥ वीरां और कावरोंके पेटा पीठा हाथ और पैर समान ही होते हैं। तो भी कावर पुरुष जगत्में अपमानको प्राप्त होते हैं। अतः भवते आहुर हुए वे मनुष्य हाय जोड़कर वारंवार प्रणाम करते हुए यदा श्र्रवीरोंकी शरणमें आते हैं।। श्रुरवाहुप्र छोकोऽयं लम्बते पुत्रवत् सदा। तस्मान् स्वीव्वक्थासु श्रुरः सम्मानमहीते ॥ १७॥

जैसे पुत्र सदा पितापर अवलियत होता है। उसी प्रकार यह सारा जगत् शरबीरकी भुजाओंपर ही टिका हुआ है। इसिंब्ये सभी अवस्थाओंमें बीर पुरुष सम्मान पानेके यो ग्य है॥

न हि शौर्यात् परं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। शुरः सर्वे पालयति सर्वे शुरे प्रतिष्ठितम् ॥ १८॥

तीनों लोकोंमें शूरवीरताथे बढकर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर सबका पालन करता है औरसारा जगत् उसीके आधारपर टिका हुआ है || १८ ||

इति श्रीमहाभारते वान्तियर्वणि राजधर्मानुकाससय्वणि विद्विशोधमाणङ्गत्ते नवनवक्षितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे विजयामिकानी राजाका वर्तावविषयक निस्यानवर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२ ॥

### शततमोऽध्यायः सैन्यसंवालनकी रीति-नीतिका वर्णन

युधिफिर उनाच यथा जयार्थिनः सेनां नयन्ति भरतर्षभ । ईषद् धर्मे प्रपीड्यापि तन्मे ब्रुह्मि पितामह ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—मरतश्रेष्ठ पितामह । विजयाभिलाषी राजालेग जिस प्रकार धर्मका थोड़ाना उल्लेब्धन करके भी अपनी क्षेत्राको आगे ले जाते हैं। वह मुझे बताइने ॥ १ ॥

#### भीषा तवाच

सत्येन हि स्थितो धर्म उपपत्त्या तथा परे। केचित् तथैवीपयिकादपि ॥ २ ॥ साध्वाचारतया

भीष्मजीने कहा-राजन् ! किन्हींका मत है कि धर्म सत्यसे ही स्थिर रहता है। दूसरे लोग युक्तिवादसे ही पर्मकी प्रतिष्ठा मानते हैं। किसी-किसीके मतमे श्रेष्ठ आचरणसे ही धर्मकी स्थिति है और कितने ही लोग यथासम्मव साम-दान आदि उपायोंके अवलम्बनसे भी धर्मकी प्रतिष्ठा खीकार करते हैं ॥ उपायधर्मान् वक्ष्यामि सिद्धार्थानर्थधर्मयोः। निर्मर्यादा दस्यवस्त भवन्ति परिपन्थिनः॥३॥ तेषां प्रतिविद्यातार्थे प्रवक्ष्याम्यथ नैगमम्। कार्याणां सर्वसिद्धवर्थं तानुपायान् निवोध मे ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर ! अव मैं अर्थासिद्धिके साधनमृत धर्मीका वर्णन करूँगा। यदि डाकु और छटेरे अर्थ और धर्मकी मर्यादा तोड़ने लगें, तब उनके विनाशके लिये वेदींमें जो साधन बताया गया है। उसका वर्णन आरम्भ करता हैं। ह्म समस्त कार्योंकी सिद्धिके लिये उन उपायोंको मुझसे सनो ॥ ३-४ ॥

उभे प्रश्ने वेदितस्ये ऋजवी घका च भारत। जानन् घकां न सेवेत प्रतिबाधेत चागताम्॥ ५॥

भरतनन्दन ! बुद्धि दो प्रकारकी होती है। एक सरलः दुसरी कुटिल। राजाको उन दोनोंका ही शान प्राप्त करना चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो। जान-ब्रुझकर क्रुटिल बुद्धिका चेवन न करे। यदि वैशी बुद्धि खतः आ जाय तो भी उसे हटानेका ही प्रयक्त करे ॥ ५॥

राजानं भेदेनोपचरन्त्युत । पव श्रमित्रा तां राजा निरुति जानन् यथामित्रान् प्रवाधते ॥ ६ ॥

जो वास्तवमें भित्र नहीं हैं, वे ही भीतरसे राजाके अन्तरङ्ग व्यक्तियोंमे फूट डालनेका प्रयत्न करते हुए ऊपरले उसकी सेवामें छो रहते हैं। राजा उनकी इस शठताको समझे और शत्रुओं की भाँति उनको भी मिटानेका प्रयत्न करे ॥ ६ ॥ गजानां पार्थं वर्माणि गोवृषाजगराणि च। तनुत्रचमराणि च॥७॥ श्चर्यकण्टकलोहानि सितपीतानि शस्त्राणि संनाहाः पीतले।हिताः । नानारञ्जनरक्ताः स्युः पताकाः केतवश्च ह ॥ ८ ॥ ऋष्ट्रयस्तोमराः खड्डा निशितस्य परश्वधाः। फलकान्यथ चर्माणि प्रतिकल्प्यान्यनेकदाः॥ ९॥

कुन्तीनन्दन ! राजाको चाहिये कि वह गाय, दैछ तया अजरारके चमहोंसे हाथियोंकी रक्षाके लिये कवच बनवावे। इसके सिवा लोहेकी कीलें, लोहे, कवच, चॅवर, चमकीले और पानीदार शस्त्र, पीले और लाल रगके कवच, बहुरगी ध्वजा-पताकाएँ, ऋष्टिः, तोमर, खड्गः, तीले फरसे, फळक और ढाल - इन्हे भारी संख्यामें तैयार कराकर सदा अपने पास रक्ले॥ ७-९॥

अभिनीतानि इस्साणि योधाश्च करनिश्चयाः । चैञ्यां या मार्गशीर्ष्यो वा सेनायोगः प्रशस्यते ॥ १०॥

यदि शस्त्र तैयार हीं और योदा भी शत्रश्रींसे भिड़नेश दृढ निश्चय कर चुके हों, तो चैत्र या मार्गशीर्ष मानकी पूर्णमा को सेनाका युद्धके लिये उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम माना गया है || १० ||

पक्चसस्या हि पृथिवी भवत्यम्ब्रमती तदा। नैवातिशीतो नात्युष्णः कालो भवति भारत ॥ ११ ॥

क्योंकि उस समय खेती पक जाती है और भृतलगर जलकी प्रचरता रहती है। भरतनन्दन ! उस समय मीसम मी न तो अधिक ठड रहती है और न अधिक गरम ॥११॥ तस्मात् तदा योजयेत परेपां व्यसनेऽथवा।

एते हि योगाः सेनायाः प्रशस्ताः परवाधने ॥ १२॥

इसिलिये उसी समय चढाई करे अथवा जिम समय शत्रु सकटमें हो। उसी अवसरपर उसपर आक्रमण कर दे। शत्रुओंको रेनाद्वारा याचा पहॅचानेके लिये वे ही अवतर अच्छे माने गये हैं ॥ १२ ॥

जलवांस्त्रणवान मार्गः समो गम्यः प्रशस्ते । चारैः सुविदिताभ्यासः कुरालैर्यनगोचरैः॥१३॥

युद्धके लिये यात्रा करते समय मार्ग समतल और सगम हो तथा वहाँ जल और घार आदि मुख्य हों तो अच्छा समझा जाताहै। वनमें विचरनेवाले कुगल गुप्तचरीको मार्गक विषयमे विशेष जानकारी रहा करती है ॥ १३॥ न ह्यरण्येन शक्येत गन्तुं मृगगणैरिव। तसात सेनास तानेच योजयन्ति जयार्थिनः ॥ १४ ॥

यन्य पशुत्रोंकी मॉति मनुष्य जङ्गलमें आसानीरे नहीं चल सकते। इसलिये विजयामिलापी राजा सेनाओंमें मार्ग-दर्शन करानेके लिये उन्हीं गुप्तचरीको नियुक्त करते है॥१४॥ अग्रतः पुरुषानीकं शक्तं चापि कुलोद्गवम् । आवासस्तोयवान् दुर्गः पर्योकाशः प्रशस्यते ॥ १५ ॥

सेनामें सबसे आगे कुलीन एवं गिलिंगाटी पैदल सिपाहियोंको रखना चाहिये। शत्रुसे बचावके लिये सैनिर्नेके रहनेका स्थान या किला ऐसा होना चाहिये वहाँ पहुँचना कठिन हो, जिसके चारी और जनसे मरी हुई खाई और ऊँचा परकोटा हो । साथ ही उनके चारों ओर खुल आनार होना चाहिये ॥ १५ ॥ भवेत ।

प्रतिपेधस्तथा परेषामुपसर्पाणां आकाशात् तु चनाभ्याशं मन्यन्ते गुणवत्तरम् ॥१६॥ बहुभिर्गुणजातैस्य ये युद्धकुशला जनाः।

उपन्यासी भवेत् तत्र वलानां नातिदूरतः॥ १७॥ उस खानपर राष्ट्रओंके आक्रमणको रोक्नेके हिये नृति ग होनी चाहिये । युद्धकुराल पुरुष नेनारी छारनी जान्नेरे

लिये खुले मैदानकी अपेक्षा अनेक गुणीके कारण जगरी

निकटबर्ती खानको अधिक खामदायक मानते हैं ।उस वनके समीप ही सेनाका पढ़ाव डालना चाहिये ॥ १६-१७॥ उपन्यासासतरण पदातीनां च गृहनम्। अथ शञ्जमतीधातमापदर्थे परायणम्॥ १८॥

वहाँ ब्यूह निर्माण करनेके विधे रच और वाहनींचे उतरना तथा पैदल वैनिकीको छिपाकर रखना वम्मव है। वहाँ रहकर शत्रुओंके प्रशास्त्र जवान दिया जा चकता है और आपितके समय छिप जानेका भी सुभीता रहता है।। १८॥ समुपीन पूछता छुत्वा युष्येयुरचळा इव। अनेन विधिना शत्रुच जिमीकितापि युजीयान् ॥ १९॥

योदाओं ने चाहिये कि वे स्प्तिपैयों ने पीछे रखकर पर्वतकी तरह अविचल्नमावरे युद्ध करें । इस विधिसे आक्रमण करनेवाला राजा दुर्जय चनुओं को भी जीवनेकी आधा कर सकता है ॥ १९॥

यतो वायुर्यतः सूर्यो यतः शुक्रस्ततो जयः। पूर्वे पूर्व ज्याय एपां संनिपाते युधिष्ठिर ॥ २० ॥

जिन और बायु, जिन और सूर्य और जिन और हुक हों, उसी ओर पृष्ठमाग रखकर युद्ध फरनेंसे बिजय प्राप्त होती है । युधिष्ठिर ! यदि ये तीनों मिन-भिन्न दिशाओं में हों तो हनमें पहला-पहला श्रेष्ठ है अर्थात् वायुको पीने रखकर रोप दोको सामने रखते हुए भी युद्ध किया ना सकता है ॥ सकर्दमामनुदकाममर्थादामलोष्ट्रकाम् । सभ्यम्भिं प्रशंसन्ति ये युद्धकुराला जनाः ॥ २१॥

बुडसवार सेनाके किये युद्धकुराल पुरुष उसी भूमिकी प्रशंसा करते हैं। जिसमें की बड़ा पानी। बॉघ और देले न हों।। २१।।

अपद्भा गर्वचहिता रथभूमिः प्रशस्यते । नीचद्रुमा महाकक्षा सोदका हस्तियोधिनाम् ॥ २२ ॥

्यवेनाके छिये वह भूमि अच्छी मानी गयी है। वहाँ कीचड़ और गड़े न हों ! जिस भूमिमें नाटे इक्ष, बहुतनी बास-पूर और जलाशय हों, वह राजारोही योद्धाओंके लिये अच्छी मानी गयी है !! २२ !!

वहुदुर्गा महाकक्षा वेणुवेत्रसमाकुळा। पदातीनां क्षमा भूमिः पर्वतोपवनानि च॥ २३॥

जो भूमि अत्यन्त हुर्गम, अधिक घाष-मूतवाजी, बॉख और वेंतींने मरी हुई तथा पर्वत एवं उपवनींने युक्त हो, वह पैदल नेनाओंके योग्य होती है ॥ २३ ॥ प्रवातिवहुला सेना दढा भवति आरत । रंथाइववहुला सेना सुदिनेषु प्रशस्तते ॥ २४ ॥

मरतनन्दन ! जिस सेनामें पैदलोंकी संख्या बहुत अधिक हो। वह मजबूत होती है । जिसमें रघों और घोडोंकी संख्या बहुी हुई हो। वह रोजा अच्छे दिनोंसे (वह कि वर्षा न होती हो ) अच्छी मानी जाती है ॥ २४॥

पदातिनागवहुळा. प्रावृद्काळे प्रशस्यते । गुणानेतान् प्रसंस्थाय देशकाळी प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

वरसातमे वहीं हेना श्रेष्ट समझी जाती है। जितमें पैदर्की और हायीववारोंकी संख्या अधिक हो । इन गुणींका विचार करके देश और काळको दृष्टिमें रखते हुए सेनाका संचाळन करना चाहिये ॥ २५ ॥

पर्वं संचिनस्य यो याति तिथिनक्षत्रपूजितः। चिज्ञयं छमते नित्यं सेनां सम्यक् प्रयोजयन्। प्रसमान्त्रपितान्त्रान्तान् प्रकीर्णान् नामिघातयेस।२६।

जो इम सब बातींपर विचार करके द्यम विधि और अंध्रेष्ठ नक्षत्रते युक्त होकर शतुपर चढ़ाई करता है। वह सेनाका ठीक ढंगते संचालन करके सदा ही विजयलाम करता है। जो लोग तो रहे हों, जाते हों। यक गये हों अथवा हघर-उधर माग रहें हों, उनपर आधात न करे॥ २६॥ मोक्षे प्रयाण चळने पानभोजनकालयोः। अतिक्षिप्तान् व्यतिक्षिप्तान् निहतान् प्रतन्तृकृतान्॥ २७॥ सुविश्रव्यान् कृतारम्भाजपन्यासान् प्रतापितान्। चिह्याग्रुपत्यान् कृतारम्भाजपन्यासान् प्रतापितान्। चहिन्धरान्युपत्यासान् कृतविश्वरान् कृतारम्भाजपन्यासान् प्रतापितान्।

शस्त्र और कक्च उतार देनैके शाद, युद्धस्थल प्रस्थान करते समय, यूसते-फिरते समय और खाने-पीनेके अवस्रपर किसीको न मारे ! इसी प्रकार जो बहुत घवराये हुए हों, पागल हो गये हों, घायल हों, दुर्चल हो गये हों, निश्चित्त होकर वैठे हों, दूसरे किसी काममें लगे हों, देखनका कार्य करते हों, पीड़ारे सत्तर हों, बाहर चूम रहे हों, दूरते सामान लाकर लोगोंके निकट पहुँचानेका काम करते हों अथवा छावनीकी ओर मांगे जा रहे हों, उनपर भी महार न करे !! २७-२८!!

पारम्पर्यागते द्वारे ये केचिदनुवर्तिनः। परिचर्यावतो द्वारे ये च केचन वर्गिणः॥ २९॥

लो परम्पराधे प्राप्त हुए राजद्वारपर रक्षा आदि सेवाका कार्य करते हीं अथवा जो राजधेवक मन्त्री आदिके द्वारपर पहरा देते हीं तथा किसी यूथके अधिपति हीं, उनको भी नहीं मारना चाहिये॥ २९ ॥

अनीकं ये विभिन्दन्ति भिन्नं संस्थापयन्ति च । समानाशनपानास्ते कार्याः द्विगुणवेतनाः ॥ ३० ॥

जो शबुकी वेनाको छिन्न-भिन्न कर बालते हैं और अपनी विवर-विवर हुई वेनाको संगठित करके हल्तापूर्वक स्थापित करनेकी शक्ति रखते हैं, ऐसे छोगोंको राजा अपने समान ही मोजन-पानकी सुविधा देकर सम्मानित करे और उन्हें दुगुना वेतन दे॥ ३०॥

दशाधिपतयः कार्याः शताधिपतयस्तथा । वतः सहस्राधिपति कुर्याच्छूरमतन्द्रितम् ॥ ३१ ॥ रेनामें दुछ लोगोंको दस दस तैनिकोंका नायक बनावे। कछको सौका तथा किसी प्रमुख और आलस्यरहित चीरको एक हजार योद्धाओंका अध्यक्ष नियक्त करे।। ३१॥ यथामुख्यान् संनिपात्य वक्तव्याः संशपामहे । विजयार्थे हि संग्रामे न त्यक्ष्यामः परस्परम् ॥ ३२ ॥

तत्पश्चान् मुख्य-मुख्य वीरींको एकत्र करके यह प्रविज्ञा करावे कि हम सग्राममें विजय प्राप्त करनेके लिये प्राप रहते एक इसरेका साथ नहीं छोड़ेगे ॥ ३२ ॥ इहैव ते निवर्तन्तां ये च केचन भीरवः। घातयेयुः प्रवरं कुर्वाणास्तुमुळं प्रति ॥ ३३ ॥

जो लोग डरपोक हों; वे यहींसे लौट जायें और जो लोग भयानक संग्राम करते हुए शत्रुपक्षके प्रधान वीरका वध कर सकें, वे ही यहाँ ठहरें ॥ ३३ ॥

न संनिपाते प्रदरं वधं वा कुर्युरीहशाः। आत्मानं च स्वपक्षं च पालयन् हन्ति संयुगे ॥ ३४ ॥

क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्धमें शत्रुओंको न तो तितर-वितर करके भगा सकते हैं और न उनका वध ही कर सकते हैं । शूरवीर पुरुष ही युद्धमे अपनी और अपने पक्षके सैनिकीकी रक्षा करता हुआ शत्रुओंका संहार कर सकता है ॥ १४ ॥

वधोऽकीति रयशश्च पळायने । अर्थनाशो अमनोक्षासुखा वाचः पुरुषस्य पलायने ॥ ३५ ॥

सैनिकाँको यह भी समझा देना चाहिये कि ग़द्धके मैदानसे भागनेमें कई प्रकारके दोष हैं। एक तो अपने प्रयोजन और धनका नाश होता है । दूसरे मागते समय शत्रुके हाथसे मारे जानेका भय रहता है, तीसरे भागनेवालेकी निन्दा होती है और सब ओर उसका अपयश फैल जाता है। इसके विवा युद्धने भागनेपर लोगोंके मुखसे मनुष्यको तरह-तरहकी अधिय और दुःखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं ॥ ३५ ॥ प्रतिष्वस्तोष्टदन्तस्य न्यस्तसर्वायुधस्य च । अमित्रैरवरुद्धस्य द्विषतामस्तु नः सदा ॥ ३६॥

जिसके ओठ और दॉत टूट गये हों, जिसने सारे अख-शस्त्रीको नीचे डाल दिया हो तथा जिसे शतुगण सब ओरसे घेरकर खड़े हो, ऐसा योद्धा सदा हमारे शतुओंकी सेनामे ही रहे ॥ ३६ ॥

मनुष्यापसदा ह्येते ये भवन्ति पराङ्मुखाः। राशिवर्धनमात्रास्ते नैव ते प्रेत्य नो इह ॥ ३७॥

जो लोग युद्धमें पीठ दिखाते हैं। वे मनुष्यींमे अधम हैं। केवल योद्धाओंकी संख्या बढ़ानेवाले हैं। उन्हें इहलोक या परलोकर्मे कहीं भी सुख नहीं मिलता ॥ ३७ ॥ अमित्रा हृष्टमतसः प्रत्युद्यान्ति प्रलायिनम्। जयिनस्तु नरास्तात चन्दनैर्मण्डनेन च॥३८॥

शत्रु प्रसन्नचित्त होकर भागनेवाले योद्धाका पीछा करते हैं तथा तात ! विजयी मनुष्य जन्दन और आभूषणींद्वारा पुजित होते हैं ॥ ३८॥

यस्य सा संग्रामगता यशो है इतदित शहराः। तदसहातरं दुःखमहं सन्ये वधादपि ॥ ३९ ॥

संप्रामभूमिमें आये हुए जन जिनके यशका नाश कर देते हैं। उसके लिये उस दुःखको मैं मरणरे भी बदकर असहा मानता हूँ ।) ३९॥

जयं जानीत धर्मस्य मुळं सर्वसंखस्य च । या भीरूणां परा ग्लानिः श्ररस्तामधिगच्छति ॥ ४०॥

बीरो ! तुमलोग युद्धमें विजयको ही धर्म एव सम्पूर्ण सुखोंका मूल समझो । कायरों या डरपोक मन्त्योंको जिससे

भारी ग्लान होती है। वीर पुरुष उसी प्रहार और मृत्युको सहर्ष स्वीकार करता है ॥ ४० ॥ ते वयं स्वर्गमिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः।

जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्तुयाम च सहतिम् ॥ ४१ ॥

अतः तुमलोग यह निश्चय कर ले कि हम सर्गकी इच्छा रखकर संग्राममें अपने प्राणीका मोह छोड़कर लड़ेंगे। या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्धमें मारे जाकर सहति पारेंगे॥ समभित्यक्तजीविताः। क्वं संशासशपथाः अमित्रचाहिनीं घीराः प्रतिगाहन्त्यभीरवः॥ ४२॥

जो इस प्रकार शपय लेकर जीवनका मोह छोड़ देते हैं। वे बीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की तेनामें घुत जाते हैं। पुरुपानीकमसिचर्मवतां पृष्टतः शकदानीकं कलत्रं मध्यतस्तथा॥ ४३॥

चेनाके कृच करते समय सबसे आगे टाल-तलवार घारण करनेवाळे पुरुषोंकी डुकड़ी रक्खे। पीछेकी ओर रियमौकी सेना खड़ी करे और वीचमें राज-लियोंको रखे ॥ ४३ ॥

परेषां प्रतिघातार्थं पदातीनां च वृंहणम्। अपि तस्मिन् पुरे चृद्धा भवेयुर्ये पुरोगमाः॥ ४४॥

उस नगरमे जो मृद्ध पुरुष अगुआ हो ने धनुआँका सुमना और विनाश करनेके लिये पैदल सैनिकीको प्रोत्साहन एवं बढावा दें ॥ ४४ ॥ ये पुरस्ताद्भिमताः सत्त्ववन्तो मनस्तिनः। जनाः ॥ ४५ ॥

पूर्वमभिवर्तेरंश्चैतानेवेतरे जो पहलेले ही अपने शौर्यके लिये सम्मानितः धैर्यवान् और मनस्वी हैं, वे आगे रहें और दूसरे लोग उन्हेंकि पीठें

पीछे चलें ॥ ४५ ॥ अपि चोद्धर्षणं कार्यं भीरूणामपि यत्नतः। स्कन्धद्दीनमात्रातु तिष्ठेयुर्चा समीपतः ॥ ४६॥ जो डरनेबाले सैनिक हों। उनका भी प्रयक्षपूर्वक उत्साह

बद्धाना चाहिये अथवा वे सेनाका विशेष समुदाय दिखाने है

लिये ही आसपास खड़े रहें || ४६ || संहतात्र योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद् वहन् । स्वीमुख्यमनीकं स्यादल्पानां बहुभिः सह ॥ ४७॥

यदि अपने पास योदे-से सैनिक हों तो उन्हें एक शब

संघाद रखकर युद्ध करनेका आदेश देना चाहिये और यदि बहुत ने योद्धा हो तो उन्हें बहुत दूरक इच्छात्सार फैळाकर रखना चाहिये। योड़ेन्से सैनिकोंको बहुतोंके साथ युद्ध करना हो तो उनके लिये सूचीमुख नामक ब्यूह उपयोगी होता है।। सम्प्रयुक्ते निकृष्टे वा सत्यं वा यदि वासुतम्। प्रमुख वाहुन् कोशेत भग्ना भग्नाः परे इति ॥ स्ट ॥ अग्रातं मे मित्रवर्ल प्रहरध्वमभीनवत्।

अपनी सेना उत्कृष्ट अवस्थामें हो या निकृष्ट अवस्थामें बात सबी हो या घटी, हाथ ऊपर उठाकर हस्ला मबाते हुए कहे, खह देखो, शत्रु भाग रहे हैं, माग रहे हैं, हमारी मित्रतेना या गयी । अब निर्मय होकर प्रहार करो<sup>र</sup> ॥४८५ ॥ सरववन्तोऽभिधावेयुः कुर्चन्तो भैरवान् रवान् ॥४९॥

इतनी बात सुनते ही धैर्यवान् और शक्तिशाली नीर भयं-कर सिंहनाद करते हुए शत्रुऑपर द्वट पढ़ें ॥ ४९ ॥

क्वेडाः किलकिलाशन्दाः ककचा गोविषाणिकाः । भेरीमृदङ्गपणवानः नादयेगुः पुरश्चरान् ॥ ५० ॥

जो छोग सेनाके आगे हों, उन्हें गर्जन-तर्जन करते और किल्कारियों मरते हुए ककच, नरिष्टें, भेरी, मृदङ्ग और डोल आदि बाजे बजाने चाहिये ॥ ५० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सेनाधीतिकयने शततमोऽध्यापः ॥ १०० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें सेनामीतिका वर्णनिषयक सीवाँ अप्याय पूरा हुआ ॥ ९०० ॥

## एकाधिकशततमोऽध्यायः

मिन-भिन्न देशके योद्धात्रोंके खभाव, रूप, वल, आचरण और लक्षणोंका वणन

युधिष्ठर उवाच

किशीलाः किसमाचाराः कथंरूपाश्च भारत । किसचाहाः कथंशस्त्रा जनाः स्युः संगरेक्षमाः॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—मरतनन्दन । युद्धस्वर्ले कैष्ठे स्वभावः किष्ठ तरहके आचरण और कैष्ठे रूपवाले योदा ठीक समझे जाते हैं । उनके कवच और शख-गळ भी कैष्ठे होने चाहिये । ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

ययाऽऽचरितमेवात्र शस्त्रं पत्रं विधीयते । आचाराद् वीरपुरुषस्तथा कर्मसु वर्तते ॥ २ ॥

भीष्मजी योले—राजन् ! अस्न-राख और वाहन तो योदाओं के देश और कुलके आचारके अनुरूप ही होने चाहिये। बीर पुरुप अपने परस्परागत आचारके, अनुसार ही सभी कार्योंमें प्रवृत्त होता है ॥ २ ॥

गान्धाराः सिन्धुसौदीरा नखरप्रासयोधिनः । अभीरवः सुवितनस्तद्वलं सर्वपारनम् ॥ ३ ॥

गान्यार, विन्तु और सैवीर देशके योदा नत्वर ( वध-नत्वे ) और प्रावसे युद्ध करनेवाले हैं। वे वहे बलवान् और निवर होते हैं। उनकी तेना सबको लॉघ जानेवाली होती है।। सर्वश्रसेषु कुशलाः सस्ववन्तो खुश्रीनराः। प्राच्या मातन्नसुदेसु कुशलाः कुटयोधिनः॥ ४॥

उरानिरदेशके वीर सब प्रकारके शक्त-श्रामि छुश्रक और बड़े बळशाळी होते हैं। पूर्वदेशके योदा हायीपर सवार होकर युद्ध करनेकी कळामें कुश्रक है। वे कपटयुद्धके भी शाता हैं॥ ४॥

तथा यवनकाम्बीजा मञ्जूपमभितश्च ये। एते नियुद्धकुराळा दाक्षिणात्यासिपाणयः ॥ ५ ॥ यवन, काम्बोन और मधुराके आसपातके उडनेवाळे योदा अल्लयुद्धमें निपुण होते हैं तथा दक्षिण देशोंके निवासी हायोंमें तलवार लिये रहते हैं। (वे तलवार चलाना अच्छा जानते हैं)॥ ५॥

सर्वत्र शूरा जायन्ते महासत्त्वा महावलाः। प्राय एव समुद्दिष्टा लक्षणानि तु मे श्रणु ॥ ६ ॥

प्रायः सभी देवोंमें महान् धैर्यशालीः महावली एवं सूर-बीर पैदा होते हैं। उन सबका उल्लेख अधिकतर किया जा जुका है। अब ग्रम मुझसे उनके लक्षण सुनो ॥ ६॥ सिंहशार्द्र्लवाङ्नेत्राः सिंहशार्द्र्लगामिनः। पारावसकुलिङ्काक्षाः सर्वे शूराः प्रमाधिनः॥ ७॥

जिनकी बाणी। नेत्र तथा चाल-दाल सिंहों या थाजोंके रमान होती है और जिनकी आँखें कबूतर या गौरैयेके समान होती हैं, वे सभी झूरबीर एवं शत्रुसेनाको मथ डालनेवाले होते हैं।। ७॥

मृगस्वरा द्वीपिनेत्रा ऋषभाक्षास्तरस्विनः। प्रमादिनश्च मन्दाश्च कोधनाः किद्विणीस्वनाः॥ ८॥

जिनका कण्ठस्वर मुगोंके समान और नेत्र बाघ एवं वैळी-के तुल्य होते हैं, वे वीर वेगशाळी, असावधान और मूर्ख दुआ करते हैं। जिनका कण्ठनार किङ्किणीके समान मधुर हो, वे स्वभावके बड़े कोधी होते हैं॥ ८॥

मेघखनाः क्रोधमुखाः केचित् करभसंनिभाः । जिह्यनासाम्रजिहाश्च दूरगा दूरपातिनः ॥ ९ ॥

जिनकी गर्जना मेघके समान, ग्रुख कोधयुक्त, शरीर कॅटकी तरह तथा नाक और जीम टेढ़ी हो, वे बहुत दूरतक दौड़नेबाजे तथा ग्रुदूरवर्ती क्रथको भी मार गिरानेवाले होते हैं ॥ विडालकुञ्जतनवस्तत्तुकेशास्त्रजुत्वचः । शीवाश्चयखनुत्ताश्च ते भवन्ति दुरससदाः॥ १०॥

जिनका शरीर बिलाबके समान कुंगड़ा तथा सिरके वाल

और देहकी लाल पतले होते हैं। वें शीघतापूर्वक अस्र चळाने-बालें। चञ्चल और दुर्जय होते हैं ॥ १० ॥ गोधानिमीलिताः केचिनमृदुप्रकृतयस्तथा । तरङ्गगतिनिर्घोषास्ते नराः पारयिष्णवः ॥ ११ ॥

जो गोहटीके समान ऑर्खे बंद किये रहते हैं, जिनका स्वभाव कोमळ होता है तथा जिनके चळनेपर घोड़ेकी टाप पड़ने जैसी आवाज होती है, वे मनुष्य युद्धके पार पहुँच जाते हैं ॥ ११ ॥

सुसंहताः सुतनवो ब्यूढोरस्काः सुसंस्थिताः । प्रवादितेषु कुप्यन्ति हृष्यन्ति कलहेषु च ॥ १२ ॥ जिनके शरीर गठीले, छाती चौडी और अङ्गप्रयङ

प्रडौळ होते हैं, जो युद्धमें डटकर खड़े होनेवाले हैं, वे वीर पुरुष युद्धका घीषा युनते ही कुषित हो उठते हैं। उन्हें छड़ने-भिड़नेमे ही आनन्द आता है।। १२॥ गम्भीपाक्षा निःख्ताक्षाः पिङ्गाक्षा भुकुटीमुखाः। मकुळाक्षास्तथा चैंव सर्वे शूरास्तनुत्यजः॥ १३॥

जिनकी ऑखें गहरी हैं अथवा बड़ी होनेके कारण निकली हुई-सी प्रतीत होती हैं या जिनके नेन पिद्मलवर्णके हैं अथवा जिनकी आँखें नेवलेके समान भूरी-भूरी हैं और जिनके मुखपर भौंहे तनी रहती हैं, ऐसे लक्षणींवाले तभी मनुष्य भूरवीर तथा रणभूमिमें घरीरका त्याग करनेवाले होते हैं।। जिह्माक्षाः प्रललाटाक्ष्य निर्मासहनवोऽिप च। चज्जवाह्मगुलीचकाः सुद्धा धमनिसंतताः॥ १४॥ प्रविद्यान्ति च वेगेन साम्पराये हुपस्थिते। चारणा हव सम्मत्तास्ते भवन्ति दुरासदाः॥ १५॥

जितकी ऑखें तिरछी। ललाट केंचे और ठोड़ी मांच-द्दीन एवं दुवली-पतली है। जिनकी भुजाओंपर वज्रका और अंगु-लियोंपर चक्रका चिह्न होता है तथा जिनके शरीरकी नस-नाड़ियाँ दिखावी देती हैं। वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजितीषमाणवृत्ते एकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे विजयामिकाणी राजाका जतविविषयक पक्त सौ पक्तरों अध्यास पूरा हुन्या ॥ १०१ ॥

वेगवे धनुजीनी सेनामें व्रस जाते हैं और मतवाने हापियाँके समान धनुजीने लिये दुर्जय होते हैं ॥ १४-१५ ॥ दीप्तस्फुटितकेशान्ताः स्थूलपार्श्वहन् मुखाः । उद्यतांसाः पृथुप्रीवा विकटाः स्थूलपिण्डकाः ॥१६ ॥ उद्धता इव सुग्रीवा विनताविह्गा इव ॥ पिण्डशीपातिवफ्त्राक्ष वृष्व्रंशमुखास्त्रथा ॥ १७ ॥ उप्रस्तर मन्युमन्तो युद्धेष्वारावसारिणः । अधर्मकाविलप्ताक्ष घोरा रोद्रभवर्शनाः ॥ १८ ॥

जिनके केश्वींक अग्रमाग पीछ और छिताये हुए हैं।
परिलयों, ठोड़ी और मुँह छंने एव मोटे हैं। क्रिये ऊँचें, गर्दन
मोटी और पिण्डली मारी हैं, जो देलनेमें विकट जान पढ़ते
हैं) सुप्रीव जातिवाले अश्वींके समान तथा गठड़ पक्षीजी माति
उद्धत स्वभावके हैं। जिनके सिर गोल और मुख विशाल हैं।
जो बिळाव-जैसा मुख घारण करते हैं तथा जिनके स्तर्म
कठोरता है, वे बड़े कोशी होते हैं और युद्धमें गर्जना करते हुए
विचरते हैं। उनहें धर्मका ज्ञान नहीं होता। वे धमडमें भरे
हुए थोर आकृतिवाले दिग्वायी देते हैं। उनका दर्गन ही
बड़ा मर्थकर है॥ १६–१८॥

त्यकातमानः सर्वे पते अन्त्यजा द्यानिवर्तिनः। पुरस्कार्याः सदा सैन्येहन्यन्ते प्रन्ति चापि वे॥ १९॥

ये सबके सब अन्यज ( कोल-मील आदि ) हैं, जो युद-से कभी पीछे नहीं हटते और शरीरका मोह छोड़कर लड़ते हैं । सेनामें ऐसे खोगोंको सदा पुरस्कार देना चाहिये और इन्हें सदा आगे आगे रखना चाहिये । ये धैर्यपूर्वक शतुओंनी मार सहते और उन्हें भी मारते हैं ॥ १९ ॥ अधार्मिका भिन्नचुन्ताः सान्त्येनैयां पराभवः । प्यमेय प्रकुष्यन्ति राजोऽप्येते हामीहणशः॥ २० ॥ ये अवर्गी होते हैं, धर्मनी मर्यादा भज्न कर देते हैं । इसी

तरह ये बारंबार राजापर भी कृपित हो उठते हैं। अतः इन्हें

भीठी-भीठी बातोंचे रमझा-बुझाकर ही काबूमें करना चाहिये॥

द्वचिकशततमोऽध्यायः

विजयस्वक ग्रुभाग्रुम लक्षणोंका तथा उत्साही और वलवान् सैनिकोंका वर्णन एवं राजाको युद्धसम्बन्धी नीतिका निर्देश

युधिष्ठिर उवाच

जयिज्याः कानि 'रूपाणि' भवन्ति भरतर्षभे । पृतनायाः प्रशस्तानि तानि चेच्छामि चेदितुम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! विजय पानेवाली वेना-के कौन-कौन-वे ग्रुम लक्षण होते हैं ! यह मैं जानना चाहता हूं॥

मीव्य उवाच जयित्रया यानि रूपाणि भवन्ति भरतर्पम । पृतनायाः प्रशस्तानि तानि वस्यामि सर्वशः॥ २॥

भीष्मजीने कहा—भरतभूषण ! विजय पानेवाणी रोनाके समक्ष जी-जी घुम लक्षण प्रकट होते हैं। उन सरत वर्णन करता हूँ। गुजो ॥ २ ॥ देचे पूर्व प्रकुषिते मानुषे कालचोदिते । तिक्रहासीऽजुपस्यन्ति झानदिन्येन चक्षुणा ॥ ३ ॥ प्राथिश्वचिषि चात्र जपहोमांश्च तिहेदः। मङ्गलानि च कुर्वन्ति शमयन्त्यहितानि च ॥ ४ ॥

ं कालसे प्रेरित हुए मनुष्यपर पहले दैवका कोप होता है। उसे विहान पुरुष जब जानमधी दिव्यदृष्टित देख लेते हैं। तर उसके प्रवीकारको जाननेवाले वे पुरुष उसके प्रायक्षितका विधान—जप, होग आदि माझलिक कुरण करते हैं और उस अधिकासक देवी उपद्रवको शान्त कर देते हैं। १-४ ॥ उदीर्णमनसो योधा वाह्यनानि च भारत । यस्यां भवन्ति सेनायां धुवं तस्यां परो जयः ॥ ५ ॥

भरतनन्दन । जित नेनाके योद्धा और वाहन मनमें प्रस्त्र एनं उत्साहयुक्त होते हैं, उसकी उत्तम विजय अवस्य होती है॥ अन्येतान वायवो चान्ति तथेवेन्द्रधन्ति च । अनुम्रवन्तो मेघाक्ष तथाऽऽवित्यस्य रहमयः॥ ६॥ गोमायवश्चानुकूला वलगुमाक्ष सर्वदाः। वहंयेयुर्यदा सेनां तदा सिदिरनुत्तमा॥ ७॥

चिद सेनाकी श्वायात्राके समय सैनिकाँके पिछमे मन्द-मन्द वायु प्रवाहित हो, सामने इन्ट्रधनुषका उदय हो, तार-चार बादळींकी छाया होती रहे और स्पैकी किरणींका भी प्रकाश फैलता रहे तथा गीदङ, गीच और कौए भी अनुकूल दिशामें था जायँ तो निश्चय ही उस सेनाको परम उत्तम लिक्टि भात होती है ॥ ६-७ ॥

> प्रसन्तभाः पावकश्चोध्वैरहिसः प्रदक्षिणावर्तेहिस्तो विद्यूमः। पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां भवन्ति जयस्यैतद् भाविनो रूपमाहुः॥ ८॥

यदि तिना धुपॅकी आग प्रच्वित हो। उसकी च्वाला निर्मल हो और लप्टे स्तरकी ओर उठ रही हों अथवा उस अग्निको व्यावार्ट राहिनी ओर जाती दिलायी देती हों तथा आहुतियोंकी पवित्र रास्य प्रकट हो रही हो तो इन सबको भावी विजयका छुम चिह्न बताया गया है ॥ ८॥

गम्भीरशव्दाश्च महाखनाश्च शङ्काश्च मेर्चश्च नदन्ति यत्र । युगुत्सवश्चाप्रतीपा भवन्ति जयस्येतद् भाविनो रूपमाहुः ॥ ९ ॥

बहाँ शक्कोंकी गम्मीर फानि और रामसेरीकी केंची आवाज फैल रही हो। युक्की इच्छा रखनेवाले वैनिक सर्वया लगुक्क हों तो नहाँके लिये हसे भी भावी विजयका सुचक हुम लक्षण कहा गया है ॥ ९॥

इष्टा सुगाः पृष्ठते वामतश्च सम्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । जियांसतां दक्षिणाः सिद्धिमाहु-

र्ये स्वप्नतस्ते प्रतिपेषयन्ति ॥ १०॥ छेनाके प्रस्थान करते समय अथवा जानेके िव्य तैयारी करते समय यदि इष्ट भूग पीछे और वार्ये आ जायें तो इस्क्रित फळ प्रदान करते हैं। तथा युद्ध करते समय दाहिने

1,

हो जायँ तो वे सिद्धिकी सूचना देते हैं। किंतु यदि सामने आ -जायँ वो उष युद्धकी यात्राका निषेध करते हैं ॥ १० ॥

माहत्यराव्दाव्राकुना वदन्ति हंसाः कौञ्चाः शतपत्राश्च चापाः । हृप्य योधाः सत्त्ववन्तो भवन्ति

जयस्येतद् भाविनो रूपमाहुः ॥ ११ ॥ जब हंवः क्रीज्ञः धतपत्र और नीलकण्ठ आदि पक्षी मज्ञल-प्रत्येक शब्द करते हीं और तैनिक हर्ष तथा उत्माहते सम्पन-दिखायी वेते हों तो यह मी भावी विजयका श्रुम छन्नण बताया गया है ॥ ११ ॥

राखेर्यन्त्रेः कान्तेः केतुभिक्ष सुभानुभिर्मुखवर्णेश्च यूनाम् । श्चातिष्मती दुष्पतिवीक्षणीया

येपां चसूस्तेऽभिभवन्ति दानू ॥१२॥
जिनकी छेना भॉति-मॉतिके शला कवना यन्न तथा
व्यजाओंते चुकोमित हो। जिनके नीजवान वैनिकॉके मुखकी
सुन्दर प्रभामयी कान्तिके प्रकाशित होती हुई तेनाकी और
शुनुओंको देखनेका भी साहस न होता हो। वे निश्चय ही
शुनुदलको परास्त कर सकते हैं॥ १२॥

ग्रिश्चपबञ्चानभिमानिनश्च परस्परं सौद्धदमास्थिताश्च। येषां योधाः शौचमजुद्धिताश्च जयस्यैतद् भाविनो रूपमाद्धः॥ १३॥

जिनके योद्धा स्वामीकी सेवामें उत्तवाह रालनेवाले, अर्ध-काररहित, आपतमें एक दुमरेका हित चाहनेवाले. तथा धीचाचारका पालन करनेवाले हों। उनकी होनेवाली विजयका यही हुम लक्षण मताया गया है ॥ १२ ॥ इान्द्रा- स्पर्शोस्तया गन्था विचरन्ति मनःप्रियाः। धीर्य चाविराते योधान विजयस्य मुखं च तत्॥१४॥

जब योजाओं के मनको प्रिय लगनेवाले शब्द, सार्ग और गण्य स्व और फैंल रहे हो तथा उनके भीवर वैर्यका संचार हो रहा हो तो वह विजयका द्वार माना जाता है ॥ १४ ॥ इप्रो चामः प्रविद्यस्य दक्षिणः प्रविविक्षतः । एक्षात्संसाध्यस्यर्थे पुरस्ताच्य निषेधति ॥ १५ ॥

यदि कौआ युद्धमें प्रवेश करते समय दाहिने भागारें और प्रविष्ट हो जानेके बाद वार्षे भागारें आ जाय तो छुम है। पीछेकी और होनेसे भी वह कार्यकी सिद्धि करता है। परंतु सामने होनेपर विजयमें बाचा डालता है।। १५॥ सम्भूत्य महर्तों सेनां चतुरक्षां युधिष्टिर।

साम्मेव वर्तयेः पूर्वे प्रयतेणास्ततो युधि ॥ १६ ॥ युभिष्ठिर ! विश्वाल चतुर्विषणी सेना एकत्र कर लेनेक

युष्पाहर | विद्याल चतुरक्षिणी लेना एकच कर लेनेके यद मी दुग्हें पहले सामनीतिके द्वारा गञ्जसे सन्य करनेका ही प्रयास करना चाहिये । यदि वह सफल न हो तो युद्धके लिये प्रयास करना उचित है ॥ १६ ॥ जयन्य एव विजयो यद् युद्धं नाम भारत। याद्यच्छिकोयुधि जयो दैवो वेति विचारणम् ॥१७॥

भरतनन्दन ! युद्ध करके जो विजय प्राप्त होती है, उसे निकुष्ट ही माना गया है । युद्धसम्बन्धी विजय अचानक प्राप्त होती है या देवेच्छाते; यह बात विचारणीय ही होती है । इसका पहलेचे कोई निश्चय नहीं रहता ॥ १७ ॥ अपामिव महावेशस्त्रस्ता इव महासुगाः । दुर्निवार्यतमा चैच प्रभग्ना महती चमूः॥ १८ ॥

यदि विशाल सेनामें भगदङ्ग मच जाती है तो उसे जलके महान् वेगके समान तथा मयमीत हुए महामुर्गोके समान रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ १८॥ भगना इत्येच भज्यन्ते विद्वांसोऽपि न कारणम्। उद्यारसारा महती रुखांग्रीमा चमः॥ १९॥

विशाल चेना भुगोंके छंडके समान होती है। उसमें कितने ही बलवान बीर क्यों न भरे हों, कुछ लोग भाग रहे हैं—इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं, यद्यपि उन्हें भागनेका कारण नहीं माल्स रहता है ॥ १९॥ परस्परक्षाः संह्रष्टास्त्यक्तप्राणाः सुनिश्चिताः।

परस्परकाः सङ्घास्त्यक्रमणाः स्तुनाञ्चताः। स्रापे पञ्चादातं शूरा निक्नन्ति परवाहिनीम् ॥ २० ॥

एक दूसरेको .जाननेवाले, हर्ष और उत्त्वाहरे परिपूर्ण, प्राणीका मोह छोड देनेवाले तथा मरने-मारनेके हट निश्चयरे युक्त पऱ्चार भ्रूरवीर भी सारी शत्रु-वेनाका संहार कर वक्ते हैं ॥ अपि हा पञ्च पट सह संहताः छत्तनिश्चयाः ।

अपि चा पञ्च षद् सप्तः संहताः कृतनिश्चयाः । कुळीनाः पूजिताः सम्यग् विजयन्तीह शात्रवान् ॥२१॥

अच्छे कुछमें उत्पन्न, परस्पर संगठित तथा राजाहारा सम्मानित पाँच, छः या शात नीर भी यदि हट निश्चयके साय सुद्धस्त्रक्ष्में हटे रहें तो सुद्धमें शत्रुऔपर भलीमाँति विजय पा सकते हैं ॥ २१ ॥

संनिपातो न मन्तन्यः शक्ये सति कथंचन । सान्त्वभेद्भदानानां युद्धसुत्तरमुख्यते ॥ २२ ॥

जबतक किली तरह सिन्द हो सकती हो। तनतक युदको स्वीकार नहीं करना चाढ़िये । पहले सामनीतिसे समझावे । हससे काम न चले तो मेदनीतिके अनुसार शत्रुओंमें पूट हाले । हसमें भी सफलता न मिले तो दाननीतिका प्रयोग करे—अन तेकर शत्रुके सहायकोंको बधमें करनेकी चेधा करे । इन तीनों उपायोके सफल न होनेपर अन्तमे युदका आश्रय लेमा उचित बताया गया है ॥ २२ ॥

संदर्जेनैव सेनाया भयं भीरून प्रवाधते। धन्नादिव प्रव्यक्तितादियं वय नु पतिष्यति॥ २३॥

श्रृक्षी देनाको देखते ही कायरीको मय सताने छगता है, मानो उनके ऊपर प्रध्वित वज्र तिरनेवाछा हो। वे सोचते हैं, न जाने यह तेना किसके ऊपर पहेगी १॥ २३॥ अभिप्रयातां समिति झात्वा ये प्रतियान्त्यय। तेषां सम्बन्ति गात्राणि योधानां विजयस्य च॥ २४॥

जो दुढको उपस्थित हुआ जानकर उनकी ओर रौड़ पड़ते हैं। उन बीरोंके शरीरमें विजयती आगाने आतन्द-जनित पर्धीनेके बिन्दु प्रकट हो जाते हैं॥ २४॥ विषयों व्यथते राजन सर्वः सस्थाणुजद्गमः।

। वषया व्ययतं राजन् सर्वः सस्थाणुजद्गमः । अस्य प्रतापतप्तानां मज्जा सीवृति देहिनाम् ॥ २५॥

राजत् । युद्ध उपियत होनेपर सावर-वहन प्राणियां राहित समस्त देश ही न्ययित हो उठता है और अत्तांदे प्रता-से संतप्त हुए. देहधारियोंकी मना भी सुबने हमती है ॥२५॥ तेषां सान्त्यं क्रूरमिश्रं प्रणेतन्यं पुनः पुनः । सम्पोड्यमाना हि परैयोंगमायान्ति सर्वतः ॥ २६॥

उन देशवासियों के प्रति कठोरताके छाप साथ सन्वना-पूर्ण मधुर वचर्नीका बारंगर प्रयोग करना चाहिये; अन्यपा केबळ कठोर चचर्नीसे पीडित हो वे सब ओरसे साकर शबुर्जीके साथ मिळ जाते हैं !! २६ !!

आन्तराणां च भेदार्थं चरानभ्यवचारयेत् । यश्च तस्मात् परो राजा तेत सन्धिः प्रशस्यते ॥२०॥ शत्रुके मिनीमें फूट डाटनेके टिये गुप्तवर्गेको भेवना चाहिये और जो शत्रुके मी बक्वान् राजा हो। उदके शप

सन्य करना श्रेष्ठ है || २७ || न हि तस्यान्यथा पीड़ा दाक्या कर्तुं तथाविया | यथा सार्धममिनेण सर्वतः प्रतिवाधनम् ॥ २८ ॥

अन्यया उसको वैसी पीड़ा नहीं दी वा सकती है। कि उसके धातुके साथ सन्दि करके दी वा सकती है। युद इस प्रकार करना चाहिये, जिससे धातुमझ सत्र ओरसे संबद्धमें पह जाय !! २८ !!

श्वमंग वे साधुमायाति न ह्यसाधून्थ्रमा सदा। शमायाश्चासमायाश्च पार्थ विद्धि प्रयोजनम् ॥ २९॥

कुन्तीनन्दन ! छत्पुचर्षोको ही बदा हमा करना आता है, बुहाँको नहीं। क्षमा करने और न करनेका प्रयोजन बताता हुँ। इसे सुनो और समझो ॥ २९॥

चिजित्य क्षममाणस्य यशो राह्यो विवर्धते । महापराचे ह्यप्यस्मिन् विश्वसन्त्यपि शत्रवः ॥ ३०॥ जो राजा शत्रुओंको जीत टेनेके बाद उनके अराव

क्षमा कर देता है। उसका यश घटता है। उसके प्रति महत्त अपराध करनेपर भी शतु उसपर विश्वान करते हैं॥ ३०॥ मन्यते कर्षयित्वा तु क्षमा साम्बीति शस्त्रहा । असंतर्भ तु यद् दारु प्रत्येति प्रकृति पुनः॥ ३१॥

श्रम्यस्य मत है कि पहले समुक्तो पीहाइस अन्तर दुर्बेछ करके फिर उठके प्रति हमाका प्रयोग करना टॉक रें। क्योंकि यदि टेढ़ी छकड़ीको विना समें किये ही शीवी कि जाय तो वह फिर च्योंकी त्यों हो जाती है ॥ ३१ ॥ कैतत प्रशंसन्त्याचार्या न च साधुनिवर्शनम् ॥ अक्रोधेमाविनारोन नियन्तव्याः स्वयुत्रवत्॥ ३२ ॥ परंतु आचार्यगण इस वातकी प्रशंता नहीं करते हैं। क्योंकि वह साधु पुरुषोंका दृष्टगन नहीं है। राजाको चाहिये कि वह पुत्रकों ही मोति अपने शत्रुको भी विना क्रोध किये ही वश्में करे; उसका विनाश न करे ॥ ३२ ॥ द्वेष्यों भवति भूतानासुत्रों राजा ग्रुधिष्टिर। सुदुमप्यवमन्यन्ते तस्सादुभयमाचरेत्॥ ३३॥

सुधिष्ठिर ! राजा यदि उत्रस्वभावका हो जाय तो वह समस्त प्राणियोंके द्वेपका पात्र वन जाता है और यदि सर्वथा कोमछ हो जाय तो सभी उसकी अवहेळना करने रुगते हैं; इस्रक्रिये उसे आवस्यकतानुसार उत्रता और कोमळ्ता दोनेंसि काम केना चाहिये ॥ ३१ ॥

प्रहरिष्यन् प्रियं व्र्यात् प्रहरक्षपि भारत । प्रहत्य च कृपायीत शोचक्रिव स्वृक्षिव ॥ ३४ ॥

भरतनन्दन ! राजा शत्रुपर प्रहार करनेसे पहले और प्रहार करते समय भी उससे प्रिय वचन ही बोले। प्रहारके बाद भी गोक प्रकट करते और रोते हुए-से उसके प्रति दया दिखाने ॥ १४ ॥

न मे प्रियं यञ्चिहताः संग्रामे मामकैतंरैः। न च फुर्वन्ति मे वाक्यमुक्यमाताः पुतः पुतः॥ ३५॥

धइ शत्रुको धुनाकर इत प्रकार कहे—'ओह! इत युद्धमें मेरे िवपाहियोंने जो इतने बीरोंको मार डाळा है। यह युद्धों अच्छा नहीं व्या। है। परंतु क्या करूँ १ बार्रवार कहनेपर भी ये मेरी बात नहीं मानते हैं॥ ३५॥

व्यद्धो जीवितमाकाङ्गेरनेह्द्यो चधमईति । खुदुर्छमाः खुपुरुपाः संग्रामेप्चएलायिनः ॥ ३६ ॥ छवं ममाप्रियं तेन येनायं निहतो सृषे । इति चाचा चद्न हन्तृन पुजयेत पहोगतः ॥ ३७ ॥

'अहो ! समी लोग अपने प्राणोंकी रखा करना चाहते हैं। अतः ऐसे पुरुपका वध करना उचित नहीं है । सम्राममें पीठ न दिखानेवाले संपुष्प इस संसारमे अत्यन्त दुर्लम हैं। मेरे जिन सैनिकॉने युद्धमें इस श्रेष्ठ वीरका वध किया है, उनके द्वारा मेरा बड़ा अपिय कार्य दुआ है। शत्रुपक्षके सामने वाणी-द्वारा इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकान्तमें जानेपर अपने उन वहादुर विपाहिबॉकी प्रशसा करे, जिन्होंने शत्रुपक्ष-के प्रमुख वीरोका वथ किया हो॥ ३६-३७॥ इन्तृणामाहतानां च यत् कुर्युरपराधिनः। क्रोशेद् वाहुं प्रमुद्धापि चिकीर्षन् जनसंग्रहम्॥ ३८॥

इसी तरह शतुओंको मारनेवाले अपने पक्षके वीरोमेंसे वो हवाहत हुए हों। उनकी हानिके लिये इस प्रकार दु:ख प्रकट करें। जैसे अपराधी किया करते हैं। जनमतको अपने अनुकूल करनेकी इच्छाते जिसकी हानि हुई हो। उसकी बाँह पकड़कर सहानुभूति प्रकट करते हुए जोर-जोरसे रोने और विलाग करें ॥ १८ ॥

एवं सर्वोखवस्थासु सान्त्वपूर्वे समाचरेत्। प्रियो भवति मृतानां धर्मको बीतमीर्नृपः॥३९॥

इस प्रकार सब अवस्थाओंने जो सान्त्वनापूर्ण वर्ताव करता है। वह धर्मश्र राजा सब छोगींका प्रिय एवं निर्भय हो जाता है।। १९।।

विश्वासं चात्र गच्छन्ति सर्वभूतानि भारत । विश्वस्तः शक्यते भोकुं यथाकाममुपस्त्रितः ॥ ४० ॥

भरतनन्दन ! उसके जपर सब प्राणी विश्वास करने छगते हैं । विश्वाचपात्र हो जानेपर वह सबके निकट रहकर इच्छा-तुखार सरे राष्ट्रका उपमोग कर सकता है ॥ ४० ॥ तस्माद् विदयासचेद् राजा सर्वभूतान्यमायया । सर्वेतः परिरक्षेच यो महीं भोकुमिच्छति ॥ ४१॥

अतः जो राजा इत पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता है। उसे चाहिये कि छल कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणियाँ-का विश्वास उत्पन्न करे और इस भूमण्डलकी सब ओरसे पूर्णस्पसे रखा करे ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि राजवर्मोनुशासनपर्वणि सेनानीतिकयने द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमे सेनानीतिका वर्णनिवययक

पक सौ दोवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०२ ॥

## **ज्यधिकशततमोऽध्यायः**

शत्रको वशमें करनेके लिये राजाको किस नीतिसे काम लेना चाहिये और दुष्टोंको कैसे पहचानना चाहिये—इसके विषयमें इन्द्र और दृहस्पतिका संवाद

युधिष्ठिर उत्राच

्रकथं मृदौ कथं तीक्णे महापक्षे च पार्थिय । आदौ वर्तेत मृपतिस्तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! पृथ्वीपते | जिसका पक्ष पबल और महान हो। वह शत्रु यदि कोमल स्वमावका हो तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये और यदि वह तीहण स्वमावका हो तो उसके साथ पहले किस तरहका बर्ताव करना राजाके लिये उचित हैं। यह मुझे बताहये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । बृहरपतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—युधिष्ठर | इत विषयमें विद्वान् पुरुष बृहस्पति और इन्द्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहास-का उदाहरण दिया करते हैं॥ २॥

ष्ट्रहस्पति देवपतिरभिवाद्य कृताञ्जल्लिः। उपसंगम्य पप्रच्छ वासवः परवीरहा॥३॥

एक समयकी बात है, शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले देव-राज इन्द्रने वृहस्पतिजीके पास जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा ॥ ३ ॥

#### इन्द्र उवाच

अहितेषु कथं ब्रह्मन् प्रवर्तेयमतन्द्रितः। असमुव्छिद्य चैवैतान् नियच्छेयमुपायतः॥ ४॥

्र इन्द्र बोळे — ब्रह्मत् ! मै आख्रश्चरहित हो अपने श्रमुओंके प्रांत कैसा वर्ताव करूँ ! उन सबका समूख्येच्छेद किये बिना ही उन्हें किस उपायसे बद्दमें करूँ ! ॥ ४ ॥ सेनयोव्येतिपद्मेण जयः साधारणो भवेत्। किंकुवाणं न मां जहारज्विळता श्रीःप्रतापिनी ॥ ५ ॥

दो सेनाओमे परस्पर भिड़न्त हो जानेपर विजय दोनों पक्षोंके लिये साथारण-सी वस्तु हो जाती है (असुक पश्चकी ही जीत होगी, यह नियम नहीं रह जाता)। अतः मुझे स्था करना चाहिये, जिससे शत्रु औको संताप देनेबाळी यह समुज्ज्बळ राज्यलक्ष्मी मुझे कभी न छोड़े॥ ५॥

ततो धर्मार्थकामानां कुरालः प्रतिभानवान् । राजधर्मविधानवः प्रत्युवाच पुरंदरम् ॥ ६ ॥

उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मः अर्थ और कामके प्रतिपादनमे कुरालः प्रतिमाशाली तथा राजधर्मके विधानको जाननेवालं मृहस्पतिने इन्द्रको इस प्रकार उत्तर दिया॥ ६॥

### बृहस्पतिरुवाच

नं जातु फळहेनेच्छेन्नियन्तुमपकारिणः। बाळैरासेवितं द्येतद् यदमर्णं यदक्षमा॥७॥

चृहस्पतिज्ञी बोले—राज्य । कोई मी राजा कमी कल्ह या युद्धके द्वारा शत्रुओंको वशमें करनेकी इच्छा न करे । असहनज्ञील्या अथवा क्षमाको छोड़नाः यह बालकों या मुखोंद्वारा देवित मार्ग है ॥ ७ ॥

न् रातुर्विद्वतः कार्यो वधमस्याभिकाङ्श्रता । क्रोधं भयं च हर्षे च नियम्य स्वयमात्मिन ॥ ८ ॥

शनुके वधकी इच्छा रखनेवाले राजाको चाहिये कि वह क्रोध, भय और हर्षको अपने मनमें ही रोक ले तथा शनुको सावधान न करे ॥ ८॥

क्षावधान पंचर ॥ ७॥ अभित्रसुपसेवेत विश्वस्तवद्विश्वसन् । प्रियमेव वर्देन्नित्यं नाप्रियं किंचिदाचरेत् ॥ ९ ॥

मीतरसे विश्वास न करते हुए मी बाहरसे विश्वस्त पुरुषकी भाँति अपना भाव प्रदर्शित करते हुए श्रृष्ठको सेवा करे। सदा उससे प्रिय बचन ही बोले, कभी कोई अप्रिय वर्तान न करे॥ ९॥ वरमेच्छुष्कवेरभ्यः कण्डायासांश्च वर्जयेत्। यथा वैतंसिको युक्तो द्विजामां सददासनः॥ ६०॥ तान् द्विजान् कुरुते नदयांस्तथा युक्तो महीपतिः। वदां चोपनयेच्छत्रूत् निहम्याच पुरंत्रः॥ ११॥

पुरदर । सुखे नैस्से अलग रहे, कण्डको पीड़ा देनेनाले वादिववादको त्याग दे । जैसे त्याध अपने कार्यस शवधानीके साथ स्टब्स्न हो पिक्षयोंको फँसानेके लिये उन्होंने समान वोली बोळ्या है और मीका पाकर उन पांत्रयोंको वशमें २२ त्या है, उसी प्रकार उद्योगशील राजा धीरे-धीर शतुओंको वसमें कर ले । स्तरश्चात् उन्हें मार डाली ॥ १०-११ ॥

न नित्यं परिभूयारीन् सुद्धं सापिति वासव । जागत्येव हि दुप्रातमा संकरेऽग्निरिवोत्थितः॥ १२॥

इन्द्र | जो सदा शत्रुओंका तिरस्कार ही करता है। वह दुखि सोने नहीं पाता | वह दुष्टातमा नरेश याँस और घास फूसमें प्रज्वित हो चटचट शब्द करनेवाली आगके समान सदा जागता ही रहता है ॥ १२ ॥

न संनिपातः कर्तव्यः सामान्ये विजये सति । विश्वास्यवोपसन्नार्थों वशे छत्वा रिपुः प्रभो ॥ १३ ॥

प्रमो ! जब युद्धमें विजय एक सामान्यवस्तु है (विशीकों भी बह मिल सकती है )। तय उसके लिये पहले ही युद्ध नहीं करना चाहिये। अपित्व शत्रुको अच्छी तरह विश्वास दिलाहर बहामें कर लेनेके पश्चात् अवसर देखकर उसके सारे मनसूबेको नष्ट कर देना चाहिये ॥ १२ ॥

सम्प्रधार्य सहामात्येर्मन्त्रविद्विर्महात्मिः। उपेक्ष्यमाणोऽवज्ञातो हृद्येनापराजितः॥ १४॥ अथास्य प्रहरेत् काले किंचिडिचलिते परे। दण्डं च दूषयेदस्य पुरुषेराप्तकारिभिः॥ १५॥

श्रमुके द्वारा उपेक्षा अथवा अवहैल्ला की जानेपर भी राजा अपने मनमे हिम्मत न हारे। वह मन्त्रियोंशिंदत मन्त्रवेत्ता महापुरुषोंके साथ कर्षांव्यका निष्वप करके क्षमय आनेपर जब शत्रुकी स्थिति कुछ डॉबाडोल हो जाय, तर उत्पर महार करे और विश्वासपात्र पुरुषोंको मेत्रकर उनके द्वारा शत्रुकी सेनामे पूट डल्बा दे ॥ १४-१५ ॥

भादिमध्यावसानकः प्रच्छानं च विधारयेत् । बळानि दूषयेदस्य जाननेच प्रमाणतः ॥ १६॥

राजा शबुके राज्यकी आदि। मध्य और अन्तिम वीमारी जानकर गुप्तरूपये मन्त्रियोंके वाय चैठकर अपने कर्तव्यक्त निश्चय कर तथा शबुकी चेनाकी बंख्या किनती है। इसरी अच्छी तरह जानते हुए ही उसमें पूट बलवानेनी चेंद्रा

करे ॥ १६ ॥ भेदेनोपप्रदानेन संस्कृतियधेस्तथा । न त्वेर्य खलु संसर्गे रोचयदिपिनः सह ॥ १०॥ राजाको चाहिये कि वह दूर रहकर ग्रातचरीहारा ध्युष्टी केनामें मतभेद पैदा करे । धूर देकर क्षेगोंको अपने पक्षरें करनेकी चेश करे अथवा उनके ऊपर विभिन्न औपचौंका प्रयोग करे; परत किसी तरह भी शत्रुभोंके साथ प्रकटरूपरे वाक्षात सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा न करे ॥ १७ ॥ दीर्घकालमपीक्षेत निहन्यादेव शात्रवान् । कालाकाङ्क्षी हि क्षपयेद यथा विधम्भमाप्तुयः॥ १८॥

अनुकुळ अवसर पानेके लिये कालक्षेप ही करता रहे। उसके लिये दीर्घ कालतक भी प्रतीक्षा करनी पड़े तो करे जिसने राजुओं को मलीमॉति विश्वास हो जाय । तदनन्तर मौका पाकर उन्हें मार

ही डाले ॥ १८॥

न सद्योऽरीन् विहन्याच द्रएन्यो विजयो ध्रवः। न शत्यं वा घटयति न वाचा कुरुते झणम् ॥ १९ ॥

राजा शत्रुओपर तत्काल आक्रमण न करे । अवश्यम्भावी विजयके उपायपर विचार करे । न तो उसपर विपका प्रयोग करे और न उसे कठोर वचनोंद्रारा ही धायल करे ॥ १९ ॥ प्राप्ते च प्रहरेत काले न च संवर्तते पुनः। इन्तुकामस्य देवेन्द्र पुरुषस्य रिपून् प्रति॥२०॥

देवेन्द्र | जो शत्रको मारना चाहता है, उस पुरुपके लिये वारंबार मौका हायमें नहीं लगता; अतः जब कमी अवसर मिल जायः उस समय उसपर अवस्य प्रहार करे ॥ यो हि कालो व्यतिकामेत पुरुपं कालकाहिणम्। दुर्लभः स पुनस्तेन कालः कर्मचिकीपुणा ॥ २१ ॥

समयकी प्रतीक्षा करनेवाले प्रकाक लिये जो उपयुक्त अवसर आकर भी चरा जाता है। वह अभीष्ट कार्य करनेकी इच्छावाले उस पुरुषके लिये फिर दुर्लभ हो जाता है ॥२१॥ थोजश्च जनयेदेव संग्रह्म साधुसम्मतम्। अकाले साधयेग्मित्रं न च प्राप्ते प्रपीडयेस् ॥ २२ ॥

श्रेष्ठ पर्पोकी सम्मति लेकर अपने बलको सदा बढाता रहे | जश्तक अनुकृत अवसर न आये। तवतक अपने मित्रोंकी सख्या बढावे और अनुको भी पीड़ा न देः परतु अवसर आ जाय तो शतुपर प्रहार करनेसे न चुके ॥ विहास कामं क्रोधं च तथाहंकारमेव च । युक्तो विवरमन्विच्छेदहितानां पुनः पुनः ॥ २३ ॥

कामः कीच तथा अहकारको त्यागकर सावधानीके साथ बारवार गञ्जभीके छिद्रीको देखता रहे ॥ २३ ॥ मार्दवं दण्ड आलस्यं प्रमाद्ध्य सुरोत्तम। मायाः सुविहिताः शक्र साद्यन्त्यविचक्षणम् ॥ २४ ॥ सरक्षेप्र इन्द्र । कोमलताः दण्डः आलस्यः असावधानी

और अत्रऑहारा अच्छीतरह प्रयोग की हुई माया-ये अन्मिज्ञ राजाको बडे कप्टमें डाल देते हैं ॥ २४ ॥ निहत्यैतानि चत्वारि मार्या प्रति विधाय च। ततः शक्नोति शशूणां प्रहर्तुमविचारयन् ॥ २५॥ कोमलता, दण्ड, आलस्य और प्रमाद--इन चारोंको नष्ट

करके शत्रुकी मायाका भी प्रतीकार करे। तत्प्रश्चात् वह विना विचारे रात्रुऑपर प्रहार कर सकता है ॥ २५ ॥ यदेवैकेन शक्येत गृहां कर्त तदाचरेत्। यच्छन्ति सचिवा गुद्यं मिथो विश्रावयन्त्यपि॥ २६॥ राजा अकेटा ही जिस गुम कार्यको कर सके। उसे अवश्य

कर डाले; क्योंकि मन्त्रीलोग कमी-कभी ग्रप्त विजयको प्रकाशित कर देते हैं और नहीं तो आपसमें ही एक दूसरेको सना देते हैं ॥ २६ ॥

अशक्यमिति कत्वा वा ततोऽन्यैः संविदं चरेत्। चत्रपङ्गिणीम् ॥ २७ ॥ व्रह्मदण्डमदृष्टेप ह्रष्ट्रेष

जो कार्य अकेले करना असम्भव हो जाया उसीके लिये दसरोंके साथ यैठकर विचार-विमर्ग करे। यदि शत्र दूरस्य होनेके कारण राष्ट्रिगोचर न ही तो उसपर ब्रहादण्डका प्रयोग करे और यदि गत्र निकटवर्ता होनेके कारण दृष्टिगोचर हो तो उसपर चतुरङ्गिणी सेना भेजकर आक्रमण करे ॥ २७ ॥ भेदं च प्रथमं युञ्ज्यात् तुष्णीं दण्डं तथैवच । काले प्रयोजयेद् राजा तस्मिस्तस्मिस्तदा तदा ॥ २८॥

राजा शत्रके प्रति पहले भेदनीतिका प्रयोग करे। तत्पश्चात् बह उपश्रक अवसर आनेपर भिन्न-भिन्न शत्रके प्रति भिन्न-भिन्न समयमें चुगचाप दण्डनीविका प्रयोग करे ॥ २८॥ प्रणिपातं च गच्छेत काले शत्रोर्वलीयसः। युक्तोऽस्य घधमन्विच्छेदप्रमत्तः प्रमाद्यतः॥२९॥

यदि बलबान् शत्रुते पाटा पड़ जाय और समय उसीके अनुकल हो तो राजा उसके सामने नतमस्तक हो जाय और जब यह राष्ट्र असामधान हो। तब स्वय सामबान और उद्योग-शील होकर उसके वनके उपायका अन्वेपण करे ॥ २९ ॥ प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया ह्वन् । अमित्रमणि सेवेत न च जात विशाह्रयेत् ॥ ३०॥

राजाको चाहिये कि वह मस्तक हाकाकर, दान देकर सथा भीठे बचन बोळकर अनुका भी मित्रके समान ही सेवन करे । तसके मनमें कभी सदेह न उत्तक होने दे ॥ ३० ॥ स्थानानि शहितानां च नित्यमेव विवर्जयेत्। न च तेष्वाश्वसेद राजा जायतीह निराकृताः ॥ ३१ ॥

जिन शत्रओंके मनमे सदेह उत्पन हो गया हो। उनके निकटवर्ती स्थानीमे रहना या आना-जाना सदाके लिये स्थाग दे । राजा उनपर कभी विश्वास न करे; क्योंकि इस जगत्में उसके द्वारा तिरस्कृत या क्षतिप्रस्त हुए शत्रुगण सदा बदला लेनेके लिये सजग रहते है ।) ३१ ॥ न हातो दुष्करं कर्म किचिदस्ति सरोत्तम।

देवेश्वर ! धरश्रेष्ठ ! नाना प्रकारके व्यवहारचतर लोगींके ऐश्वर्यपर गासन करना जितना कठिन काम है। उससे बढकर दुष्कर कर्म दुसरा कोई नहीं है ॥ ३२ ॥

11 35 11

यया विविधवत्तानामैश्वर्यममराधिप

तथा विविधवृत्तानामपि सम्भव उच्यते। यतते योगमास्त्राय मित्रामित्रं विचारयेत्॥३३॥

वैसे भिन्न-भिन्न व्यवहारचतुर लोगोंके ऐश्वर्यपर भी शासन करना तभी सम्भव बताया गया है। जब कि राजा मनोयोगका आश्रय ले सदा इसके लिये प्रयक्षशील रहे और कौन मिन्न है तथा कौन जन्तु; इसका विचारकरता रहे ॥३३॥ सदुमप्यवमन्यन्ते तीक्षणादुद्धिज्ञते जनः । मा तीक्षणो मा सदुर्भस्त्वं तीक्ष्णो भव सदुर्भव ॥ ३४॥

मनुष्य कोमल खमाववाले राजाका अपमान करते हैं और अत्यन्त कठोर खमाववालेशे भी उद्दिग्न हो उठते हैं। अतः दुम न कठोर बनोः न कोमल । समय-समयपर कठोरता भी घारण करो और कोमल भी हो जाओं ॥ ३४॥ यथा वत्रे वेगवति सर्वतः सम्ब्लुतोदके । नित्यं विवरणाद् वाधस्तथा राज्यं प्रमाद्यतः ॥ ३५॥

जैते जलका प्रवाह बड़े बेगते वह रहा हो और सब ओर जल्म्ही-जल फैल रहा हो, उस समय नदीतटके विदीणें होकर गिर जानेका सदा ही भय रहता है। उसी प्रकार यदि राजा साबवान न रहे तो उसके राज्यके नष्ट होनेका खतरा बना रहता है। ३५॥

म यह्नभियुक्षीत यौगपधेन शात्रवान् । साम्रा दानेन भेदेन दण्डेन चपुरंदर ॥३६॥ एकैकमेषां निष्पिष्य शिष्टेषु निपुर्ण चरेत् । म तु शकोऽपि मेधानी सर्वोनेवारभेन्त्रपः॥३७॥

पुरंदर । बहुतने शतुओंगर एक ही साथ आक्रमण नहीं करना चाहिये। सामः दानः भेद और दण्डके द्वारा इन शतुओंमें एक-एकको बारी-वारीसे कुचलकर शेष बचे हुए शतुको पीर शलमेके लिये कुचलतापूर्वक प्रयत्न आरम्म करे। शहुद्धमान् राजा शतिकाशली होनेपर भी पर अतुओंको कुचलनेका कार्य एक ही साथ आरम्म न करे। १६-२०॥ यदा स्थान्महती सेना हयनागरथाकुला। पदातियन्त्रवहुला अनुरक्ता बखद्भिनी॥ ३८॥ यदा खदुविधां शृद्धि मन्येत प्रतिलोमतः। तदा विवृत्य प्रहरेद् वस्यूनामिवचारयन्॥ ३९॥

जब हायी, घोड़े और रवींसे मरी हुई और बहुत से पैदलों तथा यन्त्रोते सम्पन्न, छैं: अझॉबाली विशाल देना खामीके प्रति अनुरक्त हो, जब शत्रुकी अपेक्षा अपनी अनेक प्रकारसे उन्नति होती जान पड़े, उस समय राजा दूसरा कोई विचार मनमें न लकर प्रकटरूपसे बाकू और छुटेरीपर प्रहार आरम्म कर दे॥ ३८-३९॥

न सामदण्डोपनिषत् प्रशस्यते न मार्दवं शत्रुषु यात्रिकं सदा ।

र. हाबी, बोड़े, रश, पैदल, कोप और घनी दैश्य-ये सेनावे छ: अद हैं। न सस्यवातो न च संकरिकया

न चापि भूयः भक्कतीवंचारणा ॥ ४० ॥
शत्रुके प्रति सामनीविका प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता,
बिक्क ग्रासक्तपते दण्डनीविका प्रयोग ही श्रेष्ठ समझा जाता
है। शत्रुओंके प्रति न तो कोमखता और न उनपर आकरण
करना ही सदा ठीक माना जाता है। उनकी खेतीको चौपट
करना तथा वहाँके जब आदिमें विष मिला देना भी अच्छा
नहीं है। इसके सिचा, सात प्रकृतियोगर विचार करना भी
उपयोगी नहीं है ( उसके खिये तो ग्रास दण्डका प्रयोग है।
श्रेष्ठ है ) ॥ ४० ॥

मायाविभेदानुपसर्जनानि तथैव पापं न यशःप्रयोगात्। आप्तैर्मनुष्पेरुपचारयेत

पुरेपु राष्ट्रेषु च सम्प्रयुक्तात् ॥ ४१॥
राजा विश्वसा मनुष्योद्वारा शत्रुके नगर और शत्यमें नाना प्रकारके छळ और परस्पर वैर-विरोधकी सृष्टि कर दे। इसी तरह छञ्चविषमें वहाँ अपने ग्रुप्तचर नियुक्त कर दे। पर्यु अपने यशकी रक्षाके ळिये वहाँ अपनी ओरसे चोरी चा गुप्त हत्या आदि कोई पापकर्म न होने दे॥ ४१॥

पुरापि चैपामज्ञस्त्य भूमिपाः पुरेषु भोगानखिळान् जयन्ति । पुरेषु नीति विहितां वथाविधि

प्रयोजयन्तो चळ्चृत्रसुद्दम् ॥ ४२॥

वळ और चुत्रासुरको भारनेवाले इन्द्र ॥ इप्लीक पालन करनेवाले राजालोग पहले इन श्रुचेकि नगरीमें विधिन्दैक व्यवहारसे लायी हुई नीविक्क प्रयोग करके दिखाई । इच प्रकार उनके अनुकुळ व्यवहार करके वे उनकी राजधानीमें धारे भोगींगर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं ॥ ४२॥

> प्रदाय गृहानि वस्ति रातन् प्रिकृष्टः भोगानयथाय च सान् । दुरान् स्वदीपैरिति कीर्तयित्वा पुरेषु राष्ट्रेषु च योजयन्ति ॥ ४३॥

देचराज | राजा अपने ही आदिमियोंके विषयमें यह मचार कर देते हैं कि त्ये लोग रोपछे दूपित हो गोपे हैं। अतः भीते इन दुर्होंको राज्यले वाहर निकाल दिया है। ये दूसरे देगों चल्ले गोपे हैं। ऐसा करके उन्हें चह शत्रु ऑक राज्यों नगरांका भेद लेके कार्यमें निमुक्त कर देते हैं। उत्रागे तो वे व उनकी सारी भोग-शामग्री छीन लेते हैं। परतु गुप्तरूपने उन्हें प्रचुद चन अपित करके उनके साथ इस्ट अन्य आत्मीय जनींको भी लगा देते हैं। ४३॥

तथैव चान्यैरपि शास्त्रवेदिभिः सल्लंकृतैः शास्त्रविधानदृष्टिभिः । सुशिक्षितैर्भाप्यकथाविद्यारदैः परेषु कृत्यामुपधारये**च**॥४४॥

इसी तरह अन्यान्य शास्त्रज्ञ शास्त्रीय विधिके शादा सुविश्चित तथा भाष्यकथाविद्यारद विद्वानींको वस्त्राभूवर्णीते अलंकृत करके उनके द्वारा शृतुर्भोगर कृत्याका प्रयोग करावे ॥ ४४ ॥

इन्द्र उवाच कानि लिङ्गानि दुएस्यं भवन्ति द्विजसत्तम। कथं दुष्टं विज्ञानीयामेतत् पृष्टो वदस्य मे॥ ४५॥

इन्द्रने पूछा-दिजशेष्ठ ! दृष्टके कौन कौन-ये लक्षण हैं ! मैं दुष्टको कैसे पहचातूं ! मेरे इस प्रश्नका मुझे उत्तर दीजिये ॥ ४५ ॥

*बृहस्पतिरुवाच* 

सहुणानभ्यसूयते । परोक्षमगुणानाह परैवां कीर्त्यमानेषु तुष्णीमास्ते पराङ्मुखः ॥ ४६॥

बृहस्पतिजीने कहा-देवराज ! जो परोक्षमें किसी व्यक्तिके दोष-ही-दोष बताता है। उसके सद्रणोंमे भी दोषारोपण करता रहता है और यदि दूसरे लोग उसके गुणोंका वर्णन करते हैं तो जो मेंह फेरकर चुप बैठ जाता है, वही दुए माना जाता है ॥ ४६ ॥

तुष्णांम्भावेऽपिविशेयं न चेद्भवति कारणम् । निःश्वासं चोष्टसंदंशं शिरसञ्च प्रकम्पनम् ॥ ४७ ॥

चप बैठनेरर भी उस व्यक्तिकी दृष्टताको इस प्रकार जाना जा सकता है। निःश्वास छोड़नेका कोई कारण न होने-पर भी जो किसीके गुणोंका वर्णन होते समय छंबी छवी सॉस छोड़े, ओठ चनाये और सिर हिलाये, वह दुए है ॥

करोत्यभीक्ष्णं संस्थानसंस्थ्य अदृष्टितो न क़रुते दृष्टो नैवाभिभाषते ॥ ४८ ॥ जो बारवार आकर संसर्ग स्थापित करता है, दूर जानेपर

दोष बताता है। कोई कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके भी ऑखसे ओझल होनेपर उस कार्यको नहीं करता है और ऑखके सामने होने रर भी कोई बातचीत नहीं करताः उसके मनमें भी दुष्टता भरी है। ऐसा जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ प्रथगेत्य समझ्नाति नेदमद्य यथाविधि ।

आसने शयने याने भावा लक्ष्या विशेषतः॥ ४९॥

बो कहींसे आकर साथ नहीं। अलग बैठकर खाता है और कहता है, आजका जैसा भोजन चाहिये, वैसा नहीं बना है ( वह भी दुष्ट है )। इस प्रकार बैठने, सोने और चलने-फिरने आदिमें दृष्ट व्यक्तिके दृष्टतापूर्ण भाव विशेषरूपसे देखे जाते हैं ॥ ४९॥

व्यक्तिंचर्ते त्रिये प्रीतिरेतावन्मित्रलक्षणम् । विपरीतं त वोद्धव्यमरिलक्षणमेव तत् ॥ ५०॥

यदि मित्रके पीडित होनेपर किसीको खय भी पीड़ा होती हो और मित्रके प्रसन्न रहनेपर उसके मनमें भी प्रसन्नता छायी रहती हो तो यही मित्रके लक्षण हैं। इसके विपरीत जो किसी-को पीडित देखकर प्रसन्न होता और प्रसन्न देखकर पीड़ाका अनुमव करता है तो समझना चाहिये कि यह शतुके लक्षण हैं ।। ५० ॥

पतान्येव यथोक्तानि वुध्येथास्त्रिदशाधिप । परुपाणां प्रदर्शानां सभावो वलवत्तरः॥५१॥

देवेश्वर ! इस प्रकार जो मनुष्योंके लक्षण बताये गये हैं। उनको समझना चाहिये । दृष्ट पुरुषोंका स्वभाव अत्यन्त प्रवल होता है ॥ ५१ ॥

इति दृष्ट्य विशानमुक्तं ते सुरसक्तम। निद्यास्य द्याख्रतस्वार्थे यथावदमरेदवर ॥ ५२ ॥

सुरश्रेष्ठ ! देवेश्वर ! शास्त्रके सिद्धान्तका ययावत रूपसे विचार करके ये मैंने तुमसे दृष्ट पुरुषकी पहचान करानेवाले लक्षण बताये हैं ॥ ५२ ॥

भीष्म उवाच स तद्वचः शत्रुनिवर्हणे रत-स्तथा चकारावितथं वृहस्पतेः। चचार काले विजयाय चारिहा वशं च शत्रुननयत् पुरंदरः ॥ ५३॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर ! शतुओंके संहारमे तत्पर रहनेवाले शत्रुनाशक इन्द्रने बृहस्पतिजीका वह यथार्थ वचन सुनकर वैसा ही किया । उन्होंने उपसुक्त समयपर विजयके लिये यात्रा की और समस्त शत्रुओंको अपने अधीन कर लिया ॥ ५३ ॥

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि इन्द्रबृहस्यतिसंवादे व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ 1०३ ॥

इस प्रकार श्रीनहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें इन्द्र और बृहहपतिका संवादविषयक पक सौ तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०३ ॥

## चतुरिथकशततमोऽध्यायः

राज्य, खजाना और सेना आदिसे दिखत हुए असहाय क्षेमदर्शी राजाके प्रति कालकदृशीय मुनिका वैराग्यपूर्ण उपदेश

युधिष्ठिर उवाच धार्मिकोऽथीनसम्प्राप्य राजामात्यैः प्रवाधितः । च्युतः कोशाम दण्डाच्च सुखमिच्छन् कथं चरेत् ।१।

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! यदि राजा धर्मात्मा हो और उद्योग करते रहनेपर भी धन न पा सके, उस अवस्थामें यदि मन्त्री उसे कष्ट देने लगें और उसके पास खजाना तथा चेना भी न रह जाय तो मुख चाहनेवाळे उस राजाको कैसे काम चलाना चाहिये ! || १ ||

#### भीष्म उवाच

अनायं क्षेमदर्शीय इतिहासोऽनुगीयते। तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि तन्निवोध युधिष्टिर॥ २ ॥

भीप्मजीने कहा—युधिष्ठिः । इत विषयमे यह क्षेम-दर्शीका इतिहास जगत्मे वार-वार कहा जाता है। उसीको मैं तुमसे कहूँगा। तुम ध्यान देकर तुनो ॥ २ ॥ स्नेमदर्शी नृपस्ततो यत्र श्लीणबळः पुरा। सुनि काळकबृक्षीयमाजगामेति नः श्रुतम्। तं पत्रच्छानुसंगृहा कुच्छ्नामापदमास्थितः॥ ३ ॥

इमने सुना है कि प्राचीनकालमें एक यार कोसल्यान-कुमार क्षेमदर्शीको बड़ी कठिन विपत्तिका समना करना पड़ा। उसकी सारी सैनिक-शक्ति नष्ट हो गयी। उस समय बह कालक इक्षीय सुनिके पास गया और उनके चरणोमें प्रणाम करके उसने उस विपत्तिले खुटकारा पानेका उपाय पूछा॥३॥

#### राजीवाच

अर्थेषु भागी पुरुष ईहमानः पुनः पुनः। अरुन्ध्वा महिधो राज्यं ब्रह्मन् किं कर्तुमहीति॥ ४॥

राजाने इस प्रकार प्रइत किया – ब्रह्मत् ! मनुष्य धनका भागीदार समझा जाता है। किंनु मेरे-जैवा पुरुष बार-बार उद्योग करनेपर भी यदि राज्य न पा तके तो उसे क्या करना चाहिये ! ॥ ४ ॥

अन्यत्र मरणाद् दैन्यादन्यत्र परसंध्रयात्। शुद्रादन्यत्र चाचारात् तन्ममाचक्ष्य सत्तम ॥ ५ ॥

साधुशिरोमणे । आत्मचात करने, दीनता दिखाने, दूसरों-की शरणमें जाने तथा इसी तरहके और भी नीच कर्म करने-की बात छोडकर दूसरा कोई उपाय हो तो वह मुझे बताइये ॥ व्याधिना चाभिपश्रस्य मानस्त्रेनेतरेण वा । धर्मझश्च ऋतज्ञश्च त्वद्विधः शरणं भवेत् ॥ ६॥

जो मानिषक अथवा शारीरिक रोगरे पीड़ित है। ऐसे मनुष्यको आप-जैसे धर्मज और कृतज महात्मा ही शरण देने-बाले होते हैं ॥ ६॥

निर्विद्यति नरः कामान्निर्विद्य सुखमेधते । त्यक्त्वा प्रीतिं च शोकं च छन्ध्या सुद्धिमयं वसु॥ ७ ॥ सन्ध्यको नव कमी विषय-योगींसे वैराग्य होता है। तव

विरक्त होनेपर वह हुएँ और शोकको त्याग देवा तया ज्ञानमय धन पाकर नित्य सुखका अनुमव करने छगता है ॥ ७ ॥ सुखमर्थाश्रयं येषामनुशोचामि तानहम् । मम हार्याः सुवहवो नप्टाः खप्न इवागताः ॥ ८ ॥ जिनके सुखका आधार धन है अर्यात् जो धनते ही सुख

जिनके मुखका आधार धन है अयात जा वनत है उस मानते हैं, उन मनुष्योंके लिये मैं निरन्तर शोक करता हूँ; क्योंकि मेरे पास धन बहुत या, परंतु वह सब सपनेमें मिली हुई सम्पत्तिकी तरह नष्ट हो गया ॥ ८॥ दुष्करं यत कुर्वन्ति महतोऽर्थोस्त्यजन्ति ये। वयं त्येतान् परित्यकुमसतोऽपि न राक्नुमः ॥ ९ ॥

मेरी समझमें जो अपनी विशाल सम्पत्तिको स्याग देते हैं। वे अत्यन्त दुष्कर कार्यं करते हैं। मेरे पात तो अब धनके नाम-पर कुछ नहीं है। तो भी मैं उसका मोह नहीं छोड पाता हूँ॥

इमामवस्थां सम्प्राप्तं दीनमार्ते श्रिया च्युतम् । यदन्यत् सुखमस्तीह तद् ब्रह्मन्नुराधि माम् ॥ १० ॥ ब्रह्मत् ! मैं राज्यक्रभीते प्रष्टः दीन और आर्त होस्र

भवन् । भ राज्यक्षमात ग्रह, दीन और आते होस्त इस शोचनीय अवस्थामें आ पड़ा हूँ। इस जात्म धनके अतिरिक्त जो सुख हो, उसीका मुझे उपरेश कीजिये ॥१०॥

कौसल्येनैवमुक्तस्तु राजपुत्रेण धीमता । मुनिः काळकवृक्षीयः प्रत्युवाच महाद्युतिः ॥ ११॥ बुद्धिमान् कोवल्यानकुसारके इस प्रकार पृष्ठनेपर महा-

वेजस्वी कालकृहक्षीय मुनिने इस तरह उत्तर दिया॥ ११॥

#### सुनिरुवाच

पुरस्तादेष ते घुद्धिरियं कार्या विजानता। अनित्यं सर्वमेवेतदहं च मम चास्ति यत्॥१२॥ मुनि बोळे—राजकुनार ! तुम तमझदार हो; अतः तुम्हें पहलेसे ही अपनी हुद्धिके द्वारा ऐसा ही निश्चय कर

तुन्ह पहल्ल हा अपना द्वादक द्वारा एता हा ानसय कर लेना उचित या । इस जगत्में 'मैं' और 'मेरा' कहकर जो कुछ भी समझा या प्रहण किया जाता है। यह सब अनित्य ही है ॥ १२ ॥

यत् किंचिनमन्यसेऽस्तीति सर्वं नास्तीति विद्धि तत्। एवं न व्यथते प्राहः कुच्छ्रामच्यापदं गतः॥१३॥

तुम जिस किसी वस्तुको ऐसा मानते हो कि ध्यह है' वह सब पहलेसे ही समझ लो कि ध्वहीं है' ऐसा समझनेबाला विद्वान् पुरुष कठिन-से-कठिन विपत्तिमें पडनेशर भी ध्यपित नहीं होता ॥ १३ ॥

यद्धि भूतं भविष्यं च सर्वे तन्न भविष्यति । एवं विदित्तवेद्यस्त्वमधर्मेभ्यः प्रमोक्ष्यते ॥ १४॥ जो वस्त पहले थी और होगी। वह सर न ते थी

जी बच्च पहल या आर हता यह उर न जार और न होगी ही । इछ प्रकार जानने योग्य तत्त्वको जान लेनेपर तुम सम्पूर्ण अधनौंस छुटकारा पा जाओगे ॥ १४ ॥ यद्य पूर्व समाहारे यद्य पूर्व परे परे।

यच पूर्व समाहार यच पूर्व पर पर। सर्वे तद्यास्ति ते चैव तज्ज्ञात्या कोऽनुसंज्यरेत् ॥१५॥ जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुरायके अधीन (गणतन्त्र)

पा वर्षु १६० चुन वर्षेत्र वर्षेत्र होती आयी है। रह चुकी है तथा जो एकके बाद दूसरेकी होती आयी है। वह सबकी सब तुम्हारी भी नहीं है। इस बातको मसीमॉति समझ स्टेनेयर किसको बारंबार चिन्ता होगी॥ १५॥

भूत्वा च न भवत्येतद्भृत्वा च भविष्यति। शोके न हास्ति सामर्थ्ये शोकं कुर्यात् कथंचन ॥१६॥

यह राजलस्मी होकर भी नहीं रहती और जिनके पाछ नहीं होती। उनके पाछ आ आती है। परंतु जोककी सामर्प्य नहीं है कि वह गयी हुई सम्पत्तिको श्रैया छावे; अतः किसी तरह भी शेक नहीं करना चाहिये॥ १६॥ क्य जु तेऽद्य पिता राजन् क्य जु तेऽद्य पितामहः। न त्वं पश्यस्ति तानच न त्वां पश्यन्ति तेऽपि च।१९७।

राजन् । बताओ तो वही, तुम्हारे पिता आत्र कहाँ हैं ? तुम्हारे पिताबह अन कहाँ चके गये ? आज न तो तुम उन्हें देखते हो और न वे तुम्हें देख पाते हैं ॥ १७ ॥ आत्मनोऽधुवतां पद्रयंक्तांक्लं किमतुरोध्यसि । धुक्तया चैनातुधुक्यस्वधुवं हि न सदिष्यसि ॥ १८ ॥

यह शरीर अनित्य है। इस वातको तुम देखते और ममझते हो। फिर उन पूर्वजीके क्रिये क्यों निरन्तर शोक करते हो है करा बुद्धि क्याकर विचार तो करो, निश्चय ही एक दिन तुम भी नहीं रहोंगे ॥ १८ ॥

सहं च त्यं च नुपते सुहदः रात्रवश्च ते । अवदयं न भविष्यामः सर्वे च न भविष्यति ॥ १९ ॥

नरेश्वर | मैं, ब्रम, दुम्हारे मित्र और हायु—ये हम सव होग एक दिन नहीं रहेंगे | यह सव कुछ नष्ट हो जायगा || ये तु विश्वतिवर्षा से जिंशहर्षाक्ष मानवाः | अशोगेय हि ते सर्वे मरिष्यन्ति शरफ्छतात् || २० || हस समय जो बीव या सीठ वर्षकी अवस्थायाले मनस्य

हैं) ये तमी थी वर्षके पहले ही सर आवेंगे ॥ २० ॥ अपि चेनमहतो चित्तान प्रमुख्येत पूरुपः। मेतन्ममेति तन्मत्वा कुर्वीत प्रियमात्मनः॥ २१॥

ऐसी दशमें यदि मनुष्य षहुत बड़ी सम्पत्तिसे न बिछुड़ बाय तो भी उसे प्यह मेरा नहीं है? ऐसा समक्षकर अपना कच्याण अवस्य करना चाहिये॥ २१॥

अनागतं यस ममेति विद्यान दतिकान्तं यस ममेति विद्यात् । दिन्दं वळीय इति मन्यमाना-

स्ते पिण्डितास्तरस्तां स्थानमाहुः ॥२२॥ को वस्तु भविष्यमें भिकनेवाळी है। उसे यही याने कि 'वह मेरी नहीं है' तया जो मिलकर नष्ट हो जुकी हो। उसके विषयमें भी यही भाव रखे कि 'वह मेरी नहीं थी।' वो ऐसा मानते हैं कि 'प्रारक्ष ही सबसे प्रवळ है।' वे ही विदान्त् हैं और उन्हें सर्पुक्षोंका आक्षय कहा गया है॥ २२॥

भनाद्व्याश्चापि जीवन्ति राज्यं चाप्यनुशासति । वृद्धिपौरुपसम्पन्नास्त्वया तुल्याभिका जनाः ॥ २३ ॥ न चत्वमिन शोचन्ति तस्मात् त्वमपि मा शुचः। किं न त्वं तैनेरैः श्रेयांस्तुल्योना बुद्धिपौरुपैः ॥ २४ ॥

को घनाट्य नहीं हैं, वे भी जीते हैं और कोई राज्यका भारत भी करते हैं उनमेंने इस्त तुम्हारे समान ही हार्कि और पौरपने सम्पन्न हैं तथा दुश्च तुमने बढ़कर भी हो सकते हैं। परतु वे भी तुम्हारी तरह शोक नहीं करते; अतः तुम भी शोक न करो । क्या तुम बुद्धि और पुरुवार्थमें उन मनुष्योवे क्षेत्र या उनके समान नहीं हो १॥ २२-२४॥

#### राजीवाच

याद्यच्छकं सर्वमासीत् तर् राज्यमिति चिन्तये। हियते सर्वमेवेदं कालेन महता हिज ॥ २५॥

राजाने कहा -- शहान् ! मैं तो यही समझता हूं कि बह सारा राज्य मुझे स्वतः अनायात ही प्राप्त हो गया था और अब महान् मक्तिमाली कालने यह सब कुछ छीन लिया है॥ २५॥

तस्यैत हियमाणस्य कोतसेव तपोधन । फलमेतत् प्रपद्यामि यथालन्धेन चर्तयन् ॥ २६ ॥

वयोचन ! कैसे जरुका प्रवाह किसी वस्तुको वहा छे जाता है। उसी प्रकार कालके वेगले मेरे राज्यका अपहरण हो गया। उसीके फलखरूप में इस शोकका अनुभव करता हूँ और वैसे तैसे जो कुछ मिल जाता है। उसीचे जीवन निवाह करता हूँ ॥ २६॥

#### सुनिरुवाच

यनागतमतीतं च याधातथ्यविनिश्चयात्। नानुरोचित कौसस्य सर्वार्थेषु तथा भव॥ २७॥

मुनिने कहा को कारण जनुसार । यथार्थ तरवका निश्चय हो जानेपर मनुष्य मिनिष्य और भूतकाळकी किसी भी बस्तुके लिये शोक नहीं करता । हसलिये तुम भी सभी पदार्थों-के विषयमे उसी तरह शोकरहित हो जाओ ॥ २७॥

अवाप्यान् कामयन्नर्थान् नानवाप्यान् कदाचन । प्रत्युत्पन्नाननुभवन् मा शुचस्त्वमनागतान् ॥ २८ ॥

मनुष्य पाने योग्य पदार्थोंकी ही कामना करता है। अप्राप्य बस्तुओंकी कदापि नहीं । अतः तुम्हें भी जो कुछ प्राप्त है। उसीका उपभोग करते हुए अभाग्त वस्तुके लिये कभी चिन्तन नहीं करना चाहिये॥ २८॥

यथालच्योपपदार्थेस्तथा कौसल्य रस्यसे। किंच्छुद्धस्थावेन थ्रिया हीनो न शोचिस ॥ २९॥

कोबरूनरेश । क्या हाम देवचरा को कुछ मिल जाय, उसीवे उतने ही आनन्दके साथ रह सकोगे, जैसे पहले रहते थे। आज राजरूसमीचे चित्रत होनेगर भी क्या हाम श्रुद्ध हुदयसे गोकको छोड़ जुके हो । ॥ २९॥

पुरस्ताद् भूतपूर्वत्वासीनभाग्यो हि दुर्मतिः। धातारं गहेते नित्यं लन्धार्थस्य न मृष्यते ॥ ३०॥

जब पहले सम्यक्ति प्राप्त होकर नष्ट हो जाती है, तव उदीके कारण अपनेको भाग्यद्दीन माननेवाला दुईदि सनुस्य यदा विषादाको निन्दा करता है और प्रारम्बका प्राप्त हुए पदार्थोत उसे कार्यण नहीं होता है ॥ ३०॥

अनहीनिष चैवान्यान्यन्यते श्रीमतो जनान् । पतसात्कारणादेवद् दुःसं सूयोऽनुवर्तते ॥ ३१ ॥ वह दूसरे घनी मनुष्योंको घनके अयोग्य मानवा है। इसी कारण उसका यह ईर्ष्याजनक दुःख तदा उसके पीछे स्या रहता है।। ३१॥

ईर्ष्याभिमानसम्पन्ना राजन् पुरुषमानिनः। कचित्त्वं न तथा राजन् मत्सरीकोसळाधिप॥ ३२॥

राजन् ! अपनेको पुरुष माननेवाले बहुतन्ते मनुष्य ईप्याँ और अहंकारके मरे होते हैं । कोसळनरेवा ! क्या तुम ऐसे ईप्याँछ तो नहीं हो ! ! ३२ !!

सहस्र श्रियमन्येषां यद्यपि त्विय नास्ति सा । अन्यज्ञापि सर्तीं लक्ष्मी कुज्ञाला भुञ्जते सदा ॥ ३३ ॥ अभिनिष्यन्दते श्रीर्हि सत्यपि द्विषतो जनम् ।

यद्यपि तुम्हारे पात रुक्षमी नहीं है तो भी तुम दूसरोंकी सम्पत्ति देखकर सहन करो; क्योंकि चतुर मनुष्य दूसरोंके यहाँ रहनेवाली सम्पत्तिका भी सदा उपभोग करते हैं और जो लोगोंसे द्वेष रखता है, उसके पात सम्पत्ति हो तो भी वह शीम ही नष्ट हो जाती है ॥ ३२३॥।

श्चियं च पुत्रपोत्रं च मनुष्या धर्मचारिणः । योगधर्मविदो धीराः स्वयमेव त्यजन्युत ॥ ३४ ॥ योगधर्मकोजाननेवाले धर्मासा धीर मनुष्यअपनी सम्पत्ति

नापना शामापापाप विशास वार सहुत्य व्यक्ता वस्माप तथा पुत्र-पीत्रोंका भी स्वयं ही स्वाग कर देते हैं ॥३४॥ (स्वकं स्वायम्भुवे वंशे शुभेन भरतेन च । नानारत्नसमाकीणें राज्यं स्फीतमिति श्रुतम् ॥ तथान्येभूमिपालेश्च त्यकं राज्यं महोस्यम् । त्यक्त्वा राज्यानि सर्वेच वने वन्यफळाशनाः ॥ गताश्च तपसः पारं दुःखस्यान्तं च भूमिपाः ।) वहुसंकुमुकं हृष्ट्या विधित्सासाधनेन च । तथान्ये संत्यजन्त्येय मत्वा परमदुळीभम् ॥३५॥

स्वायम्भुव मनुके वंशमे उत्पन हुए शुम आचार-विचारवाले राजा भरतने नाना प्रकारके रजींचे सम्पन्न अपने समृद्धिशाली राज्यको त्याग दिया था। यह बात मेरे छुननेमें आयी है इसी प्रकार अन्य भूमिपालींने मी महान् अम्युद्धशाली राज्यका परित्याग किया है। राज्य छोड्कर ने टब-केसवं भूमाल बनमें कंगाली फल मूल खाकर रहते थे। वहीं वे तपस्या कीर हु:लके पार पहुँच गये। घनकी प्राप्ति निरन्तर प्रयत्वमें लगे रहनेचे होतीहैं, फिर मी वह अत्यन्त अख्यरहै, यह देखकर तथा इसे परम दुलैंम मानकर भी दूसरे लोग उसका परित्याग कर देते हैं॥ ३५ ॥

त्वं पुनः प्राह्मरूपः सन् क्रपणं परितप्यसे । अकाम्यान् कामयानोऽर्थान् पराधीनातुपद्रवान् ॥३६॥

परंतु तुम तो समझदार हो, तुम्हें मालूम है, मोग पारव्यके अधीन और अधिर हैं, तो भी नहीं चाहनेयोग्य विपर्यो-को चाहते हो और उनके लिये दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो ॥ ३६ ॥ तां वृद्धिसुपजिज्ञासुस्त्वमेवैतान् परित्यज्ञ । अनर्थास्त्रार्थेरूपेण द्वर्थास्त्रानर्थरूपिणः ॥ ३७ ॥

द्धम पूर्वोक्त खुडिको समझनेकी चेष्टा करो और इन भोगों-को छोडोऽ जो दुग्हे अर्थके रूपमें प्रतीत होनेवाले अनमं हैं। क्योंकि वास्तवमे समस्त भोग अनुषंखरूप ही हैं॥ ३७॥ अर्थायेव हि केपांचिद् धननाशो भवत्युत।

अथायव हि कपाचिद् धननाशी भवत्युत । आनन्त्यं तत्सुखं मत्वा श्रियमन्यः परीप्तति ॥ ३८॥

इस अर्थ या भोगके लिये ही कितने ही लोगोंके धनका नाश हो जाता है । दूखरे लोग सम्यत्तिको अक्षय धुल मानकर उसे पानेकी इच्छा करते हैं ॥ ३८ ॥

रममाणः श्रिया कश्चिन्नान्यच्छ्रेयोऽभिमन्यते । तथा तस्येहमानस्य समारम्भो विनद्यति ॥ ३९ ॥

कोई-कोई मनुष्य तो धन-सम्प्रत्तिमें इस तरह रम जाता है कि उसे उससे बढकर झुखका साधन और हुछ जान ही नहीं पड़ता है। अतः वह धनोपार्जनकी ही चेशमें छमा रहता है। परंतु दैवबरा उस मनुष्यका वह सारा उद्योग वहता नष्ट हो जाता है॥ ३९॥

कुच्छ्राल्लन्धमभिप्रेतं यदि कौसल्य नश्यति । तदा निर्विद्यते सोऽर्थात् परिभगनकमो नरः ॥ ४० ॥ (अनित्यां तां श्रियं मत्वा श्रियं वा कः परीष्सति ।)

कोसलनरेश ! वहें कहते प्राप्त किया हुआ वह अभीष्ट धन यदि नष्ट हो जाता है तो उसके उद्योगका खिलिंग हुट जाता है और वह धनसे विरक्त हो जाता है । इस प्रकार उस सम्मितको अनित्य समझकर भी मला कौन उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करेगा !!! ४०!!

धर्ममेकेऽभिपद्यन्ते कल्याणाभिजना नराः। परत्र सुखमिन्छन्तो निविष्टेषुष्ठ लोकिकात्॥ ४१॥

उत्तम कुछमे उत्पन्न हुए कुछ ही मतुष्य ऐते हैं. जो धर्मकी शरण छेते हैं और परलोकमें सुलकी हच्छा रखकर समस्त लैकिक व्यापारते उपरत हो जाते हैं॥ ४१॥ जीवित संत्यजन्त्येक धनलोभपरा जनाः। न जीवितार्थे मन्यन्ते पुरुषा हि धनाहते॥ ४२॥

कुछ लोग तो ऐसे हैं। जो धनके लोममें पड़कर अपने प्राणतक गेंवा देते हैं। ऐसे मनुष्य धनके सिवा जीवनवा

दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं समझते हैं ॥ ४२ ॥ पस्य तेषां छपणतां पस्य तेषामबुद्धिताम् । अधुचे जीविते मोहादर्थहप्रिमुपाधिताः ॥ ४३ ॥

देखों। उनकी दीनता और देख हो उनकी मूर्वता वी इस अनित्य जीवनके लिये मोहबग धनमें ही दृष्टि गड़ाये रहते हैं ॥ ४३ ॥

रहत है। ॰ ९ ।। संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते । संयोगे च वियोगान्ते की चु विप्रणयेनमनः ॥ ४४॥ जब संग्रहका अन्त विनाग ही है। जब जीवनना अन्त मृत्यु ही है और जर स्योगका अन्त वियोग ही है। तब इनकी ओर कीन अपना मन लगायेगा १ ॥ ४४ ॥ धनं वा पुरुषो राजन् पुरुषं वा पुनर्धनम्। अवस्यं प्रजहात्येव तद्विद्वान् कोऽनुसंज्वरेत् ॥४५॥

राजन् ! चाहे मनुष्य धनको छोडता है, चाहे धन ही मनुष्यको छोड़ देता है । एक दिन अवस्य ऐसा होता है । इस बातको जाननेवाला कौन मन्ष्य धनके लिये चिन्ता करेगा ?॥ (अन्यत्रोपनता ह्यापत पुरुपं तोपयत्यत । तेन शान्ति न लभते नाहमेवेति कारणात्॥)

दूसरों र पडी हुई आपत्ति मूर्ख मनुष्यको सतीव प्रदान करती है। वह समझता है कि मैं उस सकटमें नहीं पड़ा हूँ। इस भेददृष्टिके कारण ही उसे कभी शान्ति नहीं मिलती ॥ अन्येपामपि नश्यन्ति सहदश्य धनानि च । पश्य बुद्धवा मनुष्याणां राजन्नावदमातमनः ॥ ४६ ॥

राजन । दसरोंके भी चन और मुद्दद नष्ट होते हैं; अतः द्यम बृद्धिचे विचारकर देखों कि दूसरे मनुष्योंके समान ही तम्हारी धपनी आपत्ति भी है ॥ ४६ ॥

नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियाणिमनो गिरम । प्रतिपेद्धा न चाप्येप्र दुर्बलेप्बहितेप्बपि ॥ ४७ ॥

इन्टियोंको सयममें रक्खो। मनको वशमे करो और वाणी-का संबम करके भीन रहा करो । ये मन, वाणी और इन्टियाँ दर्बल हो या आहेतकारकः इन्हें विषयोंकी ओर साजेसे रीकनेवाळा अपने विवा दसरा कोई नहीं है ॥ ४७ ॥ व्यपक्रप्टेप्यसम्भवे । प्राप्तिसब्देप भावेप प्रज्ञानतृप्तो विकान्तस्त्विद्धे नानुशोचिति ॥ ४८ ॥

सारे पदार्थ जब ससगंमे आते हैं। तभी दृष्टिगोचर होते है । दूर हो जानेपर उनका दर्शन सम्मव नहीं हो पाता । ऐसी स्थितिमें ज्ञान और विज्ञानसे तृप्त तथा पराक्रमने सम्पन्न तम्हारे-बैसा पुरुप शोक नहीं करता है ॥ ४८ ॥

अल्पमिच्छन्नचपलो सुदुर्वान्तः सुनिश्चितः। ब्रह्मचर्योपपन्नश्च त्वहिधो नैव शोचित ॥ ४९ ॥

तुम्हारी इच्छा तो बहुत थोड़ी है। तुममे चपलताका दोष भी नहीं है। तुम्हारा हृदय कोमळ और बुद्धि एक निश्चयपर डटी रहनेवाली है तथा तुम वितेन्द्रिय होनेके साय

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मोनुशासनपर्वणि कालकपृक्षीये चतुरिधकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें कालकबृक्षीय मुनिका उपदेशविपयक

पक सी चारनी अध्याय पूरा हुआ ॥ १०४॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५ै स्रोक मिलाकर कुछ ५८५ै स्रोक हैं )

कालकबृक्षीय मुनिके द्वारा गये हुए राज्यकी प्राप्तिके लिये विभिन्न उपायोंका वर्णन

मनिरुवाच अध चेत् पौरुपं किचित् श्रत्रियात्मनि पश्यसि । व्रवीमि तां त ते नीतिं राज्यस्य प्रतिपत्तये ॥ १ ॥

मुनिने कहा--राजकुमार ! यदि तुम अपनेम कुछ पुरुषार्थं देखते हो तो में तुग्हें राज्यकी प्राप्तिके लिये एक नीति बता रहा हूँ ॥ १॥

ही ब्रह्मचर्यरे सम्पन्न भी हो; अतः तम्हारे-जैसे परुषको शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४९ ॥ न त्वेच जालमीं कापालीं चृत्तिमेपितमईसि ।

नृशंसवृत्ति पापिष्टां दुष्टां कापुरुषोचिताम् ॥ ५० ॥

तुमको हाथमें कपाल टेकर भीख मॉगनेवालींकी तथा निर्देश पृष्ठपोंकी उस कपटमरी वृत्तिकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, जो अत्यन्त पापपूर्ण, अनेक दोपेंसि द्वित तथा कायरोंके ही योग्य है ॥ ५० ॥

अपि मूलफलाजीवो रमस्वैको महावने। वाग्यतः संगृहीतात्मा सर्वभृतदयान्वितः॥ ५१॥

तम मल-फलरे जीवन-निर्वाह करते हुए विशाल वनमें अकेले ही विचरण करो। वाणीको संयममें रखकर मन और इन्ट्रियोंको कावुमें करो और सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दयाभाव वनाये रक्खो ॥ ५१ ॥

सहशं पण्डितस्य तदीपादन्तेन यदेको रमतेऽरण्येष्वारण्ये नैव तुष्यति॥५२॥

तुम-जैसे विद्वान पुरुषके योग्य कार्य तो यह है कि वनमें ईषाके समान बड़े-बड़े दॉतवाले जगली हाथीके साथ अकेला विचरे और बंगलके ही पत्र, पुष्प तथा फल मूल लाकर सतुष्ट रहे ॥ ५२ ॥

महाहदः संक्षभित आत्मनैव प्रसीदति। ( इत्थं नरोऽप्यात्मनैव कृतमद्यः प्रसीद्ति । )

एतदेवंगतस्याहं सुखं पदयामि जीवितम् ॥ ५३॥ नैने धुन्ध हुआ महान् सरोबर निर्मल हो जाता है। उसी मकार विशुद्ध बुद्धिवाला मनुष्य शुक्य होनेपर भी निर्मल हो जाता

है । अतः राजकुमार ! इस अवस्थामें तुम्हारा इस रूपमें आ जाना अर्थात तुम्हारे मनमें ऐसे विद्युद भावका उदय होना श्चम है। इस प्रकारके जीवनको ही मैं सुखमय समझता हूं॥ असम्भवे थियो राजन् हीनस्य सचिवादिभिः। दैवे प्रतिनिविष्टे च कि श्रेयो मन्यते भवान् ॥ ५४ ॥

राजन । तम्हारे लिये अय धन-सम्पत्तिकी कोई सम्मादना नहीं है। तुम मन्त्री आदिसे भी रहित हो गये हो तथा दैस भी तुम्हारे पतिकृत ही है। ऐसी अवस्थामें तुम अपने लिये किस मार्यका अवलम्बन अच्छा समझते हो १ ॥ ५४ ॥

पश्चाधिकशततमोऽध्यायः

तां चेच्छकोषि निर्मातुं कर्म चेव करिष्यसि । श्रृष्णु सर्वमशेषेण यत् त्वां वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ २ ॥

यदि तुम उसे कार्यरूपमें परिणत कर सको, उसके अनुसार ही सारा कार्य करो तो मैं उस नीतिका वयार्यरूपसे वर्णन करता हूँ। तुम वह सब पूर्णरूपसे सुनो ॥ २ ॥ आचरिष्यस चेत् कर्म महतोऽर्थानवाष्ट्यसि । राज्य राज्यस्य मन्त्रं वा महती वा पुनः श्चियम् ॥३ ॥ अथैतद् रोचते राजन पुनर्जृहि ज्ञवीमि ते ।

यदि तुम मेरी बतायी हुई नीतिके अनुसार कार्य करोग तो दुम्हे पुन: महान् वैभवः राज्यः राज्यकीमन्त्रणा और विश्वाल सम्पत्तिकी प्राप्ति होगी । राजन् ! यदि मेरी यह बात दुम्हे इन्द्रती हो तो फिरसे कहोः क्या मैं तुमसे इस विश्यका वर्णन करूँ ! ॥ २५ ॥

#### राजीवाच

व्रवातु भगवान्नीतिमुपपन्नोऽस्म्यहं प्रभो ॥ ४ ॥ अमोघोऽयं भवत्वद्य त्वया सह समागमः।

राजाने कहा—प्रमो! आप अवस्य उत नीतिका वर्णन करें। मैं आपकी शरणमे आया हूँ। आपके साथ जो समागम प्राप्त हुआ है, यह आज व्यर्थ न हो ॥ ४३॥

#### सुनिरुवाच

हित्वा दम्मं च कामं च कोचं हर्षे भयं तथा ॥ ५ ॥ अप्यमित्राणि सेवस्व प्रणिपत्य कृताङ्गिकः।

मुनिने कहा—राजन् ! तुम दम्मः कामः क्रोषः हर्षे और मयको स्यागकर हाय जोड़ः मस्तक श्रुकाकर श्रुओकी भी सेवा करो ॥ ५ई ॥

तमुत्तमेन शौचेन कर्मणा चाभिधारय॥६॥ दातुमर्हति ते वित्तं वैदेहः सत्यसंगरः। प्रमाणं सर्वभृतेषु प्रग्रहं च भविष्यसि॥७॥

तुम पित्र व्यवहार और उत्तम कर्महारा अपने प्रति विदेहराजका विश्वास उत्पन्न करो । विदेहराज सत्यप्रतिन हैं। अतः वे तुम्हं अवश्य धन प्रदान करेंगे । यदि ऐसा हुआ तो तुम समस्त प्राणियोके लिये प्रमाणभूत (विश्वासपात्र) तथा राजाकी दाहिनी वॉह हो जाओंगे ॥ ६-७ ॥ ततः सहायान् सोत्साहाँ एळप्ससे ऽच्यसनाञ्जुचीत्। वर्तमानः स्वशास्त्रोण संयतात्मा जितेन्द्रियः॥ ८ ॥

अभ्युद्धरित चात्मानं प्रसादयति च प्रजाः।

फिर तो तुम्हे बहुत से शुद्ध हृदयवाळे, दुर्व्यसमेंसे रहित
तथा उत्साही सहायक मिल जायेंगे। जो मनुष्य शास्त्रके
अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इन्द्रियोंको
कामे रखता है। वह अपना तो उद्धार करता ही है, प्रवाको
भी प्रसन्न कर लेता है॥ ८६॥

तेनैव त्वं घृतिमता श्रीमता चाभिसत्कृतः॥ ९॥
ममाणं सर्वभूतेषु गत्वा च ग्रहणं महत्।
ततः सुदृद्धलं लब्धा मन्त्रपित्वा सुमन्त्रिभः॥ १०॥
आन्तरैर्भेद्रियत्वारीन् विद्वं विद्वेन भेदय।

राजा जनक वहे धीर और श्रीसम्पन्न है। जन वे तुम्हारा सकार करेंगे, तन रामी लोगोंके विश्वासपान होकर तुम अत्यन्त गौरवान्वित हो जाओंगे। उस अवस्थामे तुम मिन्नोंकी ऐना इकडी करके अच्छे मिन्नियोंके साथ सलाह लेकर अन्तरङ्ग व्यक्तियोंद्वारा शनुदलमे फूट डल्याकर वेलको वेलसे ही फोडों ( शनुके सहयोगसे ही शनुका विध्वस कर डालना)॥ ९-१०ई॥

परैंबों संविदं कृत्वा वलमप्यस्य घातय ॥ ११ ॥ अलभ्या ये शुभा भावाः स्त्रियश्चाच्छादनानि च । शम्यासनानि यानानि महाहाणि गृहाणि च ॥ १२ ॥ पक्षिणो सुगजातानि रसगन्धाः फलानि च । तेष्वेव सज्जयेथास्त्वं यथा नद्यत्वयं परः ॥ १३ ॥

अथवा दूवरों से मेल करके उन्होंके द्वारा शतुके बलका भी नाश कराओं। राजकुमार। जो श्वम पदार्थ अरुम्य हैं। उनमें तथा स्त्री, ओढ़ने विद्यानेके सुन्दर बस्त्र, अक्टे-अच्छे परूग, आसन, बाइन, बहुमूख्य ग्रह, तरह-तरहके रस, ग्रन्थ और फल-इन्हीं बस्तुओं में शतुको आसक्त करो। मॉर्ति-मॉरिके पश्चियों और बिमिल जातिके पश्चमेंके पालनको भी आसक्त शतुके मनमें पैदा करो, जिससे यह शतु धीरेधीरे धनहीन होकर स्ततः नष्ट हो जाय।। ११—११ ॥
अरुके प्रतिचेद्धस्यो यहुपेक्षणमर्हति।

न जातु विवृतः कार्यः शतुः धुनयमिञ्छता ॥ १४॥ यदि ऐसा करते समय कभी शतुको उस ध्यवनको ओर जानेथे रोकने या मना करनेकी आवश्यकता पढ़े तो वह भी करना चाहिये अथवा वह उपेक्षांके योग्य होता हो कर

करना चाहिये। किंद्र उत्तम नीतिका फल चाहनेवाले राजाको देनी चाहिये। किंद्र उत्तम नीतिका फल चाहनेवाले राजाको चाहिये कि वह किसी भी दशामें शतुपर अपना गुप्त मनोभाव प्रकट न होने दें ॥ १४॥

रमस्य परमामित्रे विषये प्रावसम्मतः। भजस्य इवेतकाकीयैमित्रधर्ममनर्थकैः॥१५॥

तुम बुद्धिमानीके विश्वासमाजन यनकर अपने महायपुके राज्यमें सानन्द विचरण करो और कुत्ते, हिरन तथा क्रीओकी तरहक चौकन्ने रहकर निरर्थक वर्ताबाँहरा विदेहराजके प्रति

<sup>#</sup> जैसे कुत्ते बहुत जागते हैं, उसी तरद शबुक्की गति बिधियों देखनेके छिये बराबर जागता रहें। जिस प्रकार हिस्स बहुत चौकनो होते हैं। जारा भी मचकी आगदा होने ही भाग शते हैं, उसी समय सावधात रहें। मय आनेके धाने ही बहाने उसी तरह हर समय सावधात रहें। मय आनेके धाने ही बहाने खिसक बाय । जैसे कीए प्रत्येक मनुष्पक्की चेहा देखते रहते हैं, किस उसाव असते हैं। इसी असर शहूकी चेहार सुदा होटे रखते !

सित्रधर्मका पाछन करो ॥ १५ ॥ आरम्भांश्चास्य महतो दुश्चरांश्च प्रयोजय । नदीवच विरोधांश्च वलवद्भिविरुध्यताम् ॥ १६ ॥

शतुको इतने बड़े-बड़े कार्य करनेकी प्रेरणा दो: जिनका पूरा होना अत्यन्त कठिन हो और बळवान राजाओंके साथ शतुका ऐसा विरोध करा दो: जो किसी विशाल नदीके समान अत्यन्त दुस्तर हो ॥ १६ ॥

उद्यानानि महार्हाणि शयनान्यासनानि च । प्रतिभोगसखेनैव कोशमस्य विरेचय ॥ १७ ॥

बड़े-बड़े बगीचे लगवाकरः बहमूल्य पलंग-विद्यौने तथा भोग-विलासके अन्य साधनीमें खर्च कराकर उसका सारा खजाना खाली करा दो ॥ १७ ॥

यहदाने प्रशाध्यस्मै ब्राह्मणाननुवर्ण्य तान्। ते त्वां प्रतिकरिष्यन्ति तं भोक्ष्यन्ति वृका इव ॥ १८ ॥

द्यम मिथिलाके प्रसिद्ध ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करके उनके द्वारा विदेहराजको बहे-बहे यश और दान करनेका उपदेश दिलाओ । नित्य ही वे ब्राह्मण त्रम्हारा उपकार करेंगे और विदेहरासको भेड़ियोंके समान नोच खायेंगे ॥ १८॥ थसंशयं पुण्यशीलः प्राप्तोति परमां गतिम् । त्रिविष्टपे पुण्यतमं स्थानं प्राप्नोति मानवः ॥ १९ ॥

इसमें सदेह नहीं कि पुण्यशील मानव परम गतिको मास होता है । उसे स्वर्गलोकमे परम पवित्र स्थानकी प्राप्ति होती है ॥ १९॥

कोशक्षये त्वमित्राणां वरां कौसत्य गच्छति । उभयत्र प्रयुक्तस्य धर्मणाधर्म एव च ॥ २०॥

कोसलराज । धर्म अथवा अधर्म या उन दोनोंमें ही प्रवृत्त रहनेवाले राजाका कोष निश्चय ही खाली हो जाता है। खजाना खाली होते ही राजा अपने शत्रुओंके वशमें आ जाता है || २० ||

फलार्थमूलं व्युव्छिद्येत् तेन नन्दन्ति शत्रवः। न चास्मै मानुषं कर्म दैवमस्योपवर्णय ॥ २१॥

श्वत्रके राज्यमें जो फल-मल और खेती आदि हो। उसे गुप्तरूपसे नष्ट करा दे। इससे उसके शत्र प्रसन होते हैं। यह कार्य किसी मनुष्यका किया हुआ न बतावे । दैवी घटना कहकर इसका वर्णन करे ॥ २१॥

दैवपरः क्षिप्रमेव विनश्यति। असंशयं याजयैनं विश्वजिता सर्वस्वेन वियुज्य तम् ॥ २२ ॥

इसमें संदेह नहीं कि दैवका मारा हुआ मनुष्य शीव ही नष्ट हो जाता है। हो सके तो शत्रुको विश्वजित् नामक यसमे लगा दो और उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सर्वखदान कराकर उसे निर्धन बना दो ॥ २२ ॥ ततो गच्छसि सिद्धार्थः पीड यमानं महाजनम् । योगधर्मविदं पुण्यं कंचिदस्योपवर्णयेत् ॥ २३ ॥ अपि त्यागं चुभूषेत कचिद् गच्छेदनामयम्।

सिद्धेनीषधियोगेत सर्वशञ्जविनाशिना । नागानभ्यान् मनुष्यांश्च कृतकैहपघातयेत्॥ २४॥

इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । तदनन्तर तुम्हें कष्ट पाते हुए किसी श्रेष्ठपुरुपकी दुरवस्थाका और किसी योगधर्मके ज्ञाता पुण्यात्मा पुरुषकी महिमाका राजाके सामने वर्णन करना चाहिये। जिससे राज राजा अपने राज्यको त्याग देनेकी इच्छा करने छये । यदि कदाचित् यह प्रकृतिस्य ही रह जायः उसके ऊपर वैराग्यका प्रभाव न पड़े। तत्र अपने नियुक्त किये हुए पुरुषोद्धारा सर्वशत्रुविनाशक सिद्ध भौषधके प्रयोगसे शत्रुके हायीः घोडे और मनुष्येंको मरवा डाळना चाहिये॥२३-२४॥ पते चान्ये च वहवो दम्भयोगाः सुचिन्तिताः।

शक्या चिवहता कर्ते पुरुषेण क्रतात्मना ॥ २५॥ राजकुमार । अपने मनको वदामें रखनेवाला पुरुष यदि धर्म-विरुद्ध आचरण करना सह सके तो ये तथा और भी बहुत-से भजीमाँति सोचे हुए कपटपूर्ण प्रयोग हैं। जो उसके द्वारा किये जा सकते हैं ॥ २५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्निणि राजचर्मानुवासनपर्निण काळकपृक्षीये पञ्चाधिकशततमोऽप्यायः ॥ १०५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिगर्नके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें कालकबृष्टीय मुनिका उपदेशविषयक पर सी पाँचनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०५ ॥

# षडिभिकशततमोऽध्यायः

कालकष्टश्रीय मुनिका विदेहराज तथा कोसलराजकुमारमें मेल कराना और विदेह-राजका कोसलराजको अपना जामाता बना लेना

राजीवाच

न निफ़त्या न द्रमोन ब्रह्मन्निच्छामि जीवितुम् । नाधर्मयुक्तानिच्छेयमर्थान् सुमहतोऽप्यहम् ॥ १ ॥ राजाने कहा-ब्रह्मन् । मैं कपट और दम्मका आश्रय

लेकर जीवित रहना नहीं चाहता । अधर्मके महयोगसे मुझे बहुत बढ़ी सम्पत्ति मिलती हो तो भी मैं उसकी इच्छा नहीं करवा ॥ १ ॥

पुरस्तादेव भगवन् मयैतद्यवर्जितम् । येन मां नाभिशङ्केत येन इत्स्नं हितं भवेत्॥ २॥

#0 #0 ?-- ??. \$0-

भग्वन् ! मैंने तो पहलेसे ही हन सब दुर्गुणींका परित्याग कर दिया है। जिससे किसीका मुझपर सदेह न हो और सबका सम्पूर्णरूपले हित हो ॥ २ ॥

आतृशंस्येन धर्मेण लोके हासिन् जिजीविपुः। नाहमेतद्लं कर्तुं नैतत् त्वय्युपपद्यते॥ ३॥

मैं दया-धर्मका आश्रय लेकर ही हुए जगतमें जीना चाहता हूँ । मुझसे यह अधर्माचरण कदापि नहीं हो सकता और ऐसा उपदेश देना आपको भी शोमा नहीं देता ॥ ३ ॥

#### **म**निरुवाच

उपपनस्त्वमेतेन यथा क्षत्रिय भावसे। प्रकृत्या द्युपकोऽसि बुद्ध्या वा बहुदर्शनः॥ ४ ॥

मुनिने कहा—राजकुमार ! द्वम जैसा कहते हो, वैसे ही गुणींसे सम्प्रका भी हो । द्वम धार्मिक स्वमावसे युक्त हो और अपनी बुद्धिके द्वारा बहुत कुछ देखने तथा समझनेबी शक्ति रखते हो ॥ ४ ॥

उभयोरेच बामर्थे यतिष्ये तव तस्य च । संइक्षेषं घा करिष्यामि शाइवतं द्यनपायिनम् ॥ ५ ॥

में तुम्हारे और राजा जनक—दोनोंके ही हितके लिये अब स्वय ही प्रयत करूँगा और तुम दोनोंमें ऐसा पनिष्ठ सम्यन्य स्थापित करा दूँगा। जो अभिट और चिरस्यायी हो ॥

त्वादशं हि कुळे जातमनृशंसं बहुश्रुतम्। अमात्यं को न कुर्वति राज्यप्रणयकोविदम्॥ ६॥

तुम्हारा जन्म उच्चकुळमे हुआ है। तुम दयाछ, अनेक शास्त्रीके शाता तथा राज्यसंचालनकी कळामें कुशळ हो। तुम्हारे-बैसे योग्य पुरुषको कीन अपना मन्त्री नहीं बनायेगा !। ६॥

यस्त्वं प्रच्यावितो राज्याद् व्यसनं चोत्तमं गतः। आनुशांस्येन वृत्तेन क्षत्रियेच्छसि जीवितुम्॥ ७॥

राजकुमार ! तुम्हें राज्यते भ्रष्ट कर दिया गया है। तुम बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ गये हो तथापि तुमने कृत्ताको नहीं अपनाया। तुम दयायुक्त वर्तावित ही जीवन विताना चाहते हो ॥ ७ ॥

आगन्ता महूहं तात वैदेहः सत्यसंगरः। अथाहं तं नियोक्ष्यामि तत् करिष्यत्यसंदायम्॥८॥

तात ! सत्यपतिज्ञ विदेहराज जनक जन मेरे आश्रमपर पचारेंगे, उस समय में उन्हें जो मी आजा दूँगा, उसे वे निःसंदेह पूर्ण करेंगे !! ८ !!

तत आह्रय वेदेहं मुनिर्वचनमझबीत्। अयं राजकुळे जातो विदिताभ्यन्तरो समा। ९॥ तदनन्तर मुनिने विदेहराज जनकको बुळाकर उनछे इस

तदनन्तर मुानन । १९६९ ज जनका दुष्पान । १९६६ म प्रकार कहा—प्राजन् । यह राजकुमार राजवंदामें उत्सन्न दुआ है। इसकी आन्तरिक बार्तोको मी में जानता हूँ ॥ ९ ॥ बादर्श इव शुद्धात्मा शारद्धान्द्रमा यथा । नासिन पश्यामि चुजिनं सर्वतो मे परोक्षितः ॥ १० ॥

्ह्सका हृदय दर्पणके समान ग्रह और शरकालके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल है। मैंने हसकी स्वश्रकारते परीक्षा कर ली है। इसमें मैं कोई पाप या दोप नहीं देख रहा हूँ॥ तेन ते संधिरेवास्तु विश्वसास्मिन् यथा मिष। न राज्यमनमात्येन शक्यं शास्तुमपि त्र्यहम्॥ १९॥

'अतः इसके साथ अवस्य ही तुम्हारी संघि हो जानी चाहिये। तुम जैता मुझपर विश्वाच करते हो। वैता ही इतपर भी करों। कोई भी राज्य विना मन्त्रीके तीन दिन भी नहीं चळाया जा सकता।। ११॥

अमात्यः शूर एव स्याद् बुद्धिसम्पन्न एव वा । ताम्यां चैवोभयं राजव पश्य राज्यप्रयोजनम् ॥ १२ ॥

्मन्त्री वही हो सकता है। जो झूरवीर अथवा सुद्धिमान् हो। शौर्य और सुद्धिसे ही लोक और परलोक दोनींका सुधार होता है। राजन्। उभयलोककी खिद्धि ही राज्यका प्रयोजन है। हमें अच्छी तरह देखों और समझों॥ १२॥

धर्मात्मनां कविछ्लोके मान्यास्ति गतिरीदशी। महात्मा राजपुत्रोऽयं सतां मार्गमनुष्टितः॥१३॥ 'जगतमं धर्मात्मा राजाओके लिये अच्छे मन्त्रीके समान

दूषरी कोई गति नहीं है। यह राजञ्जमार महानना है। हवने उत्पुरुषोंके मार्गका आश्रय लिया है॥ ११॥ सुसंग्रहीतस्त्वेवेष त्वया धर्मपुरोगमः। संसेक्यमानः शत्रुस्ते गृह्वीयानमहत्ते गणान्॥१४॥

भ्यदि तुमने घर्मको सामने रखकर इसे सम्मानपूर्वक अपनाया दो तुमसे सेवित होकर यह तुम्हारे शतुओंके भारी-से भारी समुदायोंको कानूमें कर सकता है ॥ १४ ॥ यहायं अतिगुद्धचेत् त्वां स्वकर्म क्षत्रियस्य तत् । जिमीषमाणस्त्वां युद्धे पितृपैतामहे परे ॥ १५ ॥

ध्यदि यह अपने वाप-दार्दोके राज्यके लिये युद्धमें तुम्हें जीतनेकी इच्छा रखकर तुम्हारे साय संग्राम छेड़ देती छत्रियके लिये यह स्वधर्मका पालन ही होगा ॥ १५ ॥

त्वं चापि प्रतियुद्धवेधा विजिगीपुनते स्थितः । स्रयुष्वेव नियोगान्मे चशे कुरु हिते स्थितः ॥ १६ ॥ उस समय तम भी विजयाभिलागी राजाके मतमें स्थित

उस क्षमय द्वाम भी विजयामिकाया राजाक मध्य राजा हो इसके साथ खुद्ध करोगे ही । अतः मेरी आहा मानकर इसके हित-साधनमें तरार हो जाओ और सुद्ध किये दिना ही इसे बहामें कर को ॥ १६॥

स त्वं धर्ममेबेशस्य हित्वा छोभमसाम्प्रतम्। न च कामान्न च दोहात् स्वधर्मे हातुमहीसे ॥ १७॥ अनुचित लोमका परित्याग करके तुम वर्मनर् ही हि

रस्तो। कामना अथवा द्रोहरे भी अपने घर्मका परित्याग न करो॥ १७॥

## महाभारत 🐃



कालकदृक्षीय मुनि राजा जनकका राजकुमार क्षेमदर्शीके साथ मेल करा रहे हैं

नैव नित्यं जयस्तात नैव नित्यं पराजयः। तस्माद् भोजयितव्यश्च भोक्तव्यश्च परोजनः॥ १८॥

प्तात ! किसीकी भी न तो सदा जय होती है और न निस्य पराज्य ही होती है। जैसे राजा तूसरेमनुष्योंको जीतकर उसका तथा उसकी सम्पत्तिका उपभोग करता है। बैसे ही दूसरोंको भी उसे अपनी सम्पत्ति भोगनेका अवसद देना चाहिये॥ १८॥

आत्मन्यिप च संदृह्याडुमी जयपराजयौ । निःशेषकारिणां तात निःशेषकरणाद् भयम् ॥ १९॥

वित्त । अपनेमें भी जय और पराजय दोनोंको देखना चाहिये। जो दूसरोकी सम्पत्ति छीनकर उसके पाछ कुछ भी शेष नहीं रहने देते, उन्हें उस धर्वसापहरणरूपी पापसे अपने लिये भी सदा भय बना रहता हैं। ॥ १९ ॥ इत्युक्तः अत्युवाचेदं चचनं ब्राह्मणर्यभम् ॥ अतिपूच्याभिसत्कृत्य पूजाईमसुमान्य च ॥ २० ॥

तुनिके इस प्रकार कहने र राजाने उन प्वनीय ब्राह्मण-धिरोमणि महर्षिका पूजन और आदर-सकार करके उनकी बातका अनुमोदन करते हुए इस तरह उत्तर दिया—॥ २०॥ यथा मृयान्महामाक्षो यथा घ्रयान्महाश्रुतः । श्रेयस्कामो यथा घृयादुभयोरेष तत् समम्॥ २१ ॥

कोई महाबुद्धिमान् कैसी बात कह सकता है। कोई महाविद्वान् कैसी बाणी बोल सकता है तथा दूसरीका कस्याण चाहनेबाला महापुकर जैसा उपदेश दे सकता है। वैसी ही बात आपने कही है। यह हम दोनोंके लिये ही शिरोधार्य करने योग्य है।। २१॥

यद्यद्यवनमुक्तोऽस्मि करिष्यामि च तत्त्या । एतद्वि परमंश्रेयो न मेऽचास्ति विचारणा ॥ २२ ॥

म्मगवन् । आपने मेरे लिये जो-जो आदेश दिया है। उचका में उसी रूपमें पालन करूँगा । यह मेरे लिये परम कस्याणकी बात है। इपके सम्मन्थमें मुझे दूषरा कोई विचार नहीं करना हैं? ॥ २२ ॥

११ १ । १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १९ ।। १

# सप्ताधिकशततमोऽप्यायः

गणतन्त्र राज्यका वर्णन और उसकी नीति

युधिदित त्याच ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धाणां च परंतप । धर्मवृत्तं च वित्तं च वृत्त्युपायाः फळानि ब ॥ १ ॥ पाशां वित्तं च कोशाच कोशासंचयनं जयः । अमात्यगुणवृत्तिस्त्र मक्रतीनां च वर्धनम् ॥ २ ॥ ( और उसकी नीति
बाड्गुण्यगुणकल्पश्च सेनावृत्तिस्तथैव च ।
परिक्षानं च दुएस्य जक्षणं च सतामपि ॥ ३ ॥
समहीनाधिकानां च यथावह्नक्षणं च यत् ।
मध्यमस्य च तुष्टवर्षे यथा स्थेयं विवर्षता ॥ ४ ॥
सीणग्रहणवृत्तिश्च यथाधर्मे प्रकीर्तितम् ।

ततः कीसल्यमाह्य मैथिलो वाक्यमग्रवीत् । धर्मतो नीतितश्चेष लोकश्च विजितो मया ॥२३॥ अहं त्वया, चात्मगुणैजितः पार्थिवसत्तम ।

अह त्वया, चात्मगुणाजतः याायवस्तमः । आत्मानमनवज्ञाय जितवद् वर्ततां भवान् ॥ २४॥ तदनन्तर मिथिछानरेशने कोवल-राजक्रमारको अपने

तदमन्तर । माथळानरधान काळ-राजकुमारका अपन निकट बुळाकर कहा—रहपक्षेष्ठ ! मैंने धर्म और नीतिका सहारा ठेकर सम्पूर्ण जगतपुर विजय पायी है, परंतु आज तुमने अपने गुणींचे मुझे भी जीत ळिया । अतः द्वम अपनी अवश्व न करके एक विजयी वीरके समान वर्ताव करो ॥ २३-२४ ॥

नावमन्यामि ते बुद्धि नावमन्ये च पौरुषम् । नावमन्ये जयामीति जितवद् वर्ततां भवान् ॥ २५ ॥

भें तुम्हारी बुद्धिका अनादर नहीं करता, तुम्हारे पुरुषार्थकी अबहेलना नहीं करता और विजयी हूँ, यह शोचकर तुम्हारा तिरस्कार भी नहीं करता; अतः तुम विजयी बीरके तमान वर्ताव करो ॥ २५ ॥ यथावत पूजितो राजन गृहं गन्तासि मे भृशाम्। ततः सम्युज्य तो विभंविश्वस्तो जन्मतुर्गृहान् ॥ २६ ॥

पाजन् । तुम मेरेद्वारा मळीमॉति सम्मानित होकर मेरे घर पचारो ।' इतना कहकर वे दोनों परस्पर विश्वस्त हो उन ब्रह्मर्षिकी पूजा करके घरकी ओर चळ दिये ॥ २६ ॥ वैदेहस्त्वर्थ कीसाल्यं प्रवेदय गृहमक्षसा ।

वहहस्तथ कासल्यं प्रवेश्य गृहसक्षसा । पादार्घ्यमधुपकेंस्तं पूजाईं प्रत्यपूजयत्॥ २७॥ विदेहराकने कोसल्याजकुमारको आदरपूर्वक अपने

महक्के मीतर छे जाकर अपने उस पूजनीय अतिथिका पारा अर्थाः आचमनीय तथा मधुपर्कके द्वारा पूजन किया ॥२०॥ द्दी दुहितरं चास्मै रह्मानि विविधानि च । एप राक्षां परो धर्मोऽनित्यौ जयपराजयौ ॥२८॥

त्तरचात् उनके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया और दहेजमें नाना प्रकारके रत्न मेंट किये । यही राजाओंका परम धर्म है। जय और पराजय तो अनित्य हैं ॥ २८ ॥ लघुना देशरूपेण प्रन्थयोगेन भारत ॥ ५ ॥

युधिष्ठिरने कहा—परंतप मरतनन्दन ! आपने वाह्मण, क्षत्रिय, वैरथ और धूरोके धर्ममय आचारा घरा। जीविकाके उपाय तथा धर्म आदिके फल बताये हैं । राजाओं के धनः कोशः कोशः-संग्रहः सञ्जविकायः मन्त्रीके गुण और व्यवहारः प्रजावर्गकी उन्नतिः संधि-विग्रह आदि छः गुणोंके प्रयोग, धेनाके बताँवः दुर्धेकी पहचानः सत्पुक्षोके छक्षणः जो अपने समानः अपनेवे हीन तथा अपनेवे उत्हृष्ट हैं—उन सव लोगोंके ययावत् लक्षणः मध्यम वर्गको सतुष्ट राजनेके लिये उन्नतिस्राल प्रजाविकाको करें रहना चाहिये—इवका निर्देशः दुर्बेल पुक्षको अपनाने और उद्यक्ष लिये जीविकाको व्यवस्था करनेकी आवश्यकता—इन धर्म विपर्योका आपने संभाचार और शास्त्रके अनुसार संक्षेपते धर्मके अनुकृत प्रातिपादन किया है ॥ १-५॥

विजिगीषोस्तथा दृत्तमुक्तं चैव तथैव ते । गणानां वृत्तिमिच्छामि थोतुं मतिमतां वर ॥ ६ ॥

बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पितानह ! आपने विजयामिलाओं राजाके बर्तावका भी वर्णन कर दिया है। अब मै गर्णो ( गणतन्त्र राज्यों)का बर्ताव एवं इत्तान्त सुनना चाहता हूँ॥ यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यन्ते च भारत ।

यथा गणाः प्रवधन्तं न ।भद्यन्तं च भारतः । अर्रोश्च विज्ञिगीषन्ते सुद्धदः प्राप्तुवन्ति च ॥ ७ ॥

भारत ! गणतन्त्र-राज्योंकी जनता जिस प्रकार अपनी उज्ञति करती है। जिस प्रकार आपसमें मतमेद या फूट नहीं • होने देती, जिस तरह शत्रुओंपर विजय पाना चाहती है और जिस उपायसे उसे सुद्धदेंकी प्राप्ति होती है—ये सारी बातें सुननेके लिये मेरी बड़ी हच्छा है ॥ ७ ॥

भेदमूळो विनाशो हि गणानासुपळक्षये । सन्त्रसंवरणं दुःखं बहुनामिति मे मतिः ॥ ८ ॥

में देखता हूँ, संघवद्ध राज्योके विनाशका मूछ कारण है आपसकी छूट। मेरा विश्वास है कि बहुतने मनुष्योंके जो समुदाय हैं, उनके छिये किसी गुप्त मन्त्रणा या विचारको छिपाये रखना बहुत ही कठिन है।। ८॥

ह्याय रक्षना बहुत हो जानन र ॥ ८ ॥ एतदिच्छाम्यहं श्रीतुं निविन्नेन परंतप । यथा च ते न भिचेरस्तक्ष में वद पार्थिव ॥ ९ ॥

परतप राजन् ! इन सारी बातोंको में पूर्णंक्यसे सुनना चाहता हूं । किस प्रकार वे सहु या गण आपसमें फूटते नहीं हैं, यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥

भीष्म उवाच

गणानां च कुलानां च राहां भरतसत्तम । वैरसंदीपनावेती लोभामणें नराधिप ॥१०॥

भीष्मज्ञीने कहा—भरतश्रेष्ठ ! नरेश्वर ! गणोंमेः कुळींम तया राजाओंमें वैरकी आग प्रव्वक्रित करनेवाळे ये दो ही दोष हैं—कीम और अमर्ष ॥ १०॥ छोभमेको हि वृणुते ततोऽमर्पमनन्तरम् । तौ सयव्ययसंयुक्तावन्योन्यं च विनाशिनौ ॥ ११ ॥

पहले एक मतुष्य लोभका वरण करता है ( लोभका दूसरेका घन लेना चाहता है)। तदनन्तर दूसरेके मनमें अमर्थ पैदा होता है। फिर वे दोनो लोम और अमर्थेछ प्रमाबित हुए व्यक्ति समुदाय, घन और जनकी वड़ी भारी हानि उठाकर एक दूसरेके विनाशक बन जाते हैं।) ११।

चारमन्त्रवळादानैः सामदानविभेदनैः । सयन्ययभयोपायैः प्रकर्पन्तीतरेतरम् ॥ १२॥

वे भेद छेनेके छिये गुप्तचरींको भेनती, गुप्त मन्त्रणाएँ करते तथा छेना एकन करनेमें छग जाते हैं। हामा दान और मेदनीतिके प्रयोग करते हैं तथा जनसहार, अभार धन-एशिके व्यय एव अनेक प्रकारके मय उपस्थित करनेवाले विविध उपायाँद्वारा एक दूसरेको हुर्वल कर देते हैं॥ १२॥ तत्राव्यांनेन भिद्यन्ते गागाः संघातवृत्त्त्यः।

भिन्ना विमनस्यः सर्वे गच्छन्त्यरिवयः भयात्॥ ११॥ एक्ष्मब्द होकर जीवन-निर्वाह करनेवाले गणाप्पके वैनिकोको भी यदि चमयपर भोजन और वेतन न मिले तो भी वे फूट जाते हैं। फुट जानेपर सबके मन एक दूसरेले

विपरीत हो जाते हैं और वे सबके सब भयके कारण शत्रुओंके अधीन हो जाते हैं ॥ १३॥

भेदे गणा विनेशुर्हि भिन्नास्तु सुजयाः परैः। तस्मात संवातयोगेन प्रयतेरन गणाः सदा ॥१४॥

आपसमें फूट होनेसे ही सद्घ या गणराज्य नए हुए हैं।
फूट होनेपर शत्रु उन्हें अनायात ही जीत सेते हैं। अतः
गणोंको चाहिये कि वे सदा सद्घयद्र—एकमत होकर ही
विजयके लिये प्रयत्न करें ॥ १४ ॥

अर्थाश्चेवाधिगम्यन्ते संवातवलगौरपैः । बाह्याश्च मैत्रीं कुर्वन्ति तेषु संवातवृत्तिषु ॥१५॥

जो सामृहिक वरू और पुरुषायंत्रे सम्पन्न हैं। उन्हें अनायास ही सब प्रकारके अमीष्टपदायोंकी प्राप्ति हो जाती है। सञ्जबद होकर जीवन-निवाह करनेवाले लेगोंके साथ स्पृत्ते बाहरके लेग भी मैत्री स्थापित करते हैं॥ १५॥

क्षानवृद्धाः प्रशंसन्ति शुश्रूपन्तः परस्परम् । विनिवृत्ताभि संधानाः सुस्रमेधन्ति सर्वशः॥ १६॥

ज्ञानदृद्ध पुरुष गणराज्यके नागरिकोंकी प्रगता करते हैं। सञ्जयद्ध कोगोंके मनमे आपत्तमे एक दूपरेको रणनेकी दुर्मावना नहीं होती। वे सभी एक दूपरेकी तेवा करते हुए मुखपूर्वक उन्नति करते हैं॥ १६॥

धर्मिष्ठान् व्यवहारांश्च स्थापयन्तश्च शास्त्रतः। यथावत् प्रतिपश्चन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः॥ १७॥

गणराज्यके श्रेष्ठ नागरिक गास्क्रे अनुसर धर्मानुस्य व्यवहारोंकी स्थापना करते हैं। वे ययोचित हाँदेते सरते देखते हुए उन्नतिकी दिशामें आगे बढ़ते जाते हैं॥ १७॥ पुत्रान् भातृन् निगृह्यन्तो विनयन्तश्च तान् सद्।। विनीतांश्च प्रगृह्णतो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ १८ ॥

गणराज्यके श्रेष्ठ परुष पूत्रों और माइयोंको भी यदि वे कुमार्गपर चलें तो दण्ड देते हैं । सदा उन्हे उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं और शिक्षित हो जानेपर उन सबको बड़े आदरसे अपनाते हैं । इसलिये वे विशेष उन्नति करते हैं ॥ चारमन्त्रविधानेपु कोशसंनिचयेपु च । नित्ययुक्ता महावाही वर्धन्ते सर्वती गणाः ॥ १९॥

महावाह युधिष्ठिर ! गणराज्यके नागरिक गुप्तचर या दूतका काम करने। राज्यके हितके लिये गुप्त मन्त्रणा करने। विधान बनाने तथा राज्यके लिये कोश-संग्रह करने आदिके लिये सदा उद्यत रहते हैं, इसीलिये सव ओरसे उनकी उन्नति होती है ॥ १९॥

प्राज्ञाक्शरान् महोत्साहान् कर्मसु स्थिरपौरुषान् । मानयन्तः सदा युक्ता विवर्धन्ते गणा नृप ॥ २०॥

नरेश्वर । सङ्घराज्यके सदस्य सदा बुद्धिमान्। शूरवीरः महात उत्साही और सभी कार्योंमें हद प्रवर्षार्थका परिचय दैनेवाले लोगीका सदा सम्मान वरते हुए राज्यकी उन्नतिके लिये उद्योगशील वने रहते हैं। इसीलिये वे शीप्र आगे वढ जाते हैं ॥ २० ॥

ष्ट्रच्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः। छच्छास्वापत्सु सम्मृढान् गणाः संतारयन्ति ते ॥ २१ ॥

गणराज्यके सभी नागरिक धनवान्। शूरवीरः अख-धर्कीके जाता तथा शास्त्रीके पारङ्गत विद्वान् होते हैं। वे कठिन विपत्तिमें पड़कर मोहित हुए लोगोंका उद्धार करते रहते हैं॥ कोधो भेदो भयं दण्डः कर्पणं निग्रहो वधः । नयत्यरिवशं सद्यो गणान् भरतसत्तम् ॥ २२॥

भरतश्रेष्ठ । सङ्कराज्यके लोगोंमें यदि क्षोध, मेद (फूट), मयः दण्डप्रहारः दूसरीको दुर्बल वनानेः बन्धनमें डालने या मार डालनेकी प्रवृत्ति पैदा हो जाय तो वह उन्हें तत्काल शत्रुओं के वशमें डाल देती है।।.२२॥

तस्मान्मानयितन्यास्ते गणमुख्याः प्रधानतः । लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ २३ ॥

राजन् । इसिलये तुम्हें गणराज्यके को प्रधान-प्रधान अधिकारी हैं। उन सबका सम्मान करना चाहिये; क्योंकि लोकयात्राका महान् भार उनके ऊपर अवलम्बित है॥ २३॥

मन्त्रगृप्तिः प्रधानेषु चारश्चामित्रकर्पण। न गणाः कृत्स्नशो मन्त्रं श्रोतुमहन्ति भारत ॥ २४ ॥

शतुसदन ! मारत ! गण या सहके सभी छोग राम-मन्त्रणा सुननेके अधिकारी नहीं हैं। मन्त्रणाको ग्रप्त रखने तया गुप्तचरींकी नियुक्तिका कार्य प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके ही अधीन होता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मा नुशासनपर्वणि गणवृत्ते सप्ताधिकशततस्रोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वने अन्तर्गंत राजधर्मानुजासनपर्वमें गणराज्यका बर्ताविविषयक एक सौ

गुणस्ख्येस्त सम्भय कार्ये गणहितं मिथः । प्रथमणस्य भिन्नस्य विततस्य ततोऽन्यथा ॥ २५ ॥ वर्थाः प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति च ।

गणके मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंको परस्पर मिछकर समस्त गणराज्यके हितका साधन करना चाहिये अन्यथा यदि सङ्घरें फूट होकर पृथक्-पृथक कई दर्खीका विस्तार हो जाय तो उसके सभी कार्य विगड जाते और बहुत से अनर्थ पैदा हो नाते हैं ॥ २५% ॥

तेपामन्योन्यभिन्नानां स्वशक्तिमन्नतिष्ठताम् ॥ २६ ॥ निग्रहः पण्डितैः कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः।

परस्पर फुटकर पृथक्-पृथक् अपनी शक्तिका प्रयोग करनेवाले लोगोंमें जो मुख्य मुख्य नेता हों। उनका सहराज्यके विद्वान अधिकारियोंको शीघ ही दमन करना चाहिये ॥२६५॥ कुछेपु कछहा जाताः कुछवृद्धैरपेक्षिताः ॥ २७ ॥ गोत्रस्य नाशं कुर्वन्ति गणभेदस्य कारकम् ।

कलोंमें जो कलह होते हैं। उनकी यदि कलके मुद्ध पुरुपोंने उपेक्षा कर दी तो वे कलह गणोंमें फूट डालकर समस्त कुलका नाश कर डालते हैं ॥ २०३ ॥

आभ्यन्तरं भयं रक्ष्यमसारं घाह्यतो भयम ॥ २८ ॥ आभ्यन्तरं भयं राजन् सद्यो मूलानि छन्तति।

भीतरी मय दूर करके सहकी रक्षा करनी चाहिये। यदि राष्ट्रमें एकता बनी रहे तो बाहरका भय उसके लिये निःखार है (वह उसका कुछ भी विगाड़ नहीं सकता )। राजन् । भीतरका भय तत्काल ही बहुराज्यकी जड़ काट डाल्ता है ॥ अकसात् क्रोधमोद्दाभ्यां छोभाद् चापि सभावजात्॥२९॥ अन्योन्यं नाभिभाषन्ते तत्पराभवलक्षणम् ।

अकस्मात् पैदा हुए क्रोध और मोहते अथवा स्वामाविक छोमसे भी जब सङ्घके छोग आपसमें बातचीत करना बंद कर देः तत्र यह उनकी पराजयका रुक्षण है ॥ २९३ ॥ जात्या च सहशाः सर्वे क्रलेन सहशास्त्रथा ॥ ३०॥ न चोद्योगेन बुद्धचा वा रूपद्रव्येण वा पुनः। भेदाचैय प्रदानाच भिद्यन्ते रिपुभिर्गणाः॥ ३१॥

जाति और कुलमें सभी एक समान हो सकते हैं। परत उद्योग, बुद्धि और रूप-सम्पत्तिमें सनका एक-सा होना सम्मव नहीं है। श्रञ्जुलोग गणराज्यके लोगोंमें भेदबुद्धि पैदा करके तथा उनमें हुछ लोगोंको घन देकर भी समूचे सहुमें फुट डाळ देते हैं; अतः छड़बद रहना ही गणराज्यके नागरिकीं-का महान् आश्रय है ॥ ३०---३२ ॥

तसात संवातमेवाहर्गणानां शरणं महत् ॥ ३२॥

सादवाँ बाध्याय पूरा हुआ ॥ १०७ ॥ .

## अष्टाधिकशततमोऽध्यायः

### माता-पिता तथा गुरुकी सेवाका महत्त्व

युधिस्तिर जनाच महानयं धर्मपथो बहुशाखञ्च भारत । किस्विदेवेह धर्माणामनुष्ठेयतमं मतम्॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—भारत ! धर्मका यह मार्ग यहुत यहा है तया इनकी बहुतसी शाखाएँ हैं। इन धर्मोमेंने किस-को आप विशेषरूपसे आचरणमे छाने योग्य समझते हैं? ॥१॥ कि कार्य सर्वधर्माणां गरीयो भवतो मतम्। यथाहं परमं धर्मीमह च प्रेत्य चाप्तुयाम् ॥ २ ॥

सब धर्मोंमें कौन-सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। जिमका अनुष्ठान करके मैं इहलोक और परलोकमें भी परम धर्मका कल प्राप्त कर सकें हैं ॥ २॥

भोष्म जवाच

मातापित्रोर्गुरूणां च पूजा वहुमता सम । इह युक्तो नरो लोकान् यशश्च महद्द्युते ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—राजत् ! मुझे तो माता-निता तथा गुरुजनोंकी पूजा ही अधिक महत्त्वकी वस्तु जान पड़ती है। इसळोकमें इस पुण्य कार्यमें संळग्न होकर मनुष्य महान् यश और श्रेष्ठ छोक पाता है ॥ ३ ॥

यच तेऽभ्यनुजानीयुः कर्म वात सुपूजिताः। धर्माधर्मविरुद्धं वा तत् कर्तव्यं युधिष्ठिर॥ ४॥

तात बुधिष्ठिर ! मछीमॉति पूजित हुए ने माता-पिता और गुरुजन जिस कामके लिये आशा दें, वह धर्मके अनुकूल हा या निषद्ध, उसका पालन करना ही चाहिये ॥४॥

न च तैरभ्यनुझातो धर्ममन्यं समाचरेत्। यं च तेरभ्यनुझानोयुः स धर्म इति निश्चयः ॥ ५ ॥

जो उनको आज्ञाक पालनमें सल्यन है। उसके लिये दूसरे किसी धर्मके आचरणकी आवश्यकता नहीं है। जिस कार्यके लिये वे आज्ञा दें। वही धर्म है। ऐसा धर्मात्मार्कोका निश्चय है।। एस एस अयो लोका एस एवाअमास्त्रयः।

एत एव त्रयो बेदा एत एव त्रयोऽप्रयः॥ ६॥ वे माता-पिता और गुरुजन ही तीनों लोक हैं। ये ही तीनों आश्रम हैं। वे ही तीनों वेद हैं तथा ये ही तीनों अग्नियों हैं॥ ६॥

आनवा है ॥ द ॥ पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः । गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥ ७ ॥

पिता गाहंपत्य अभिन हैं, माता दक्षिणाग्नि मानी गयी है और गुरु आहवनीय अग्निका सक्य है। छैक्किक अग्नियों हे माता-पिता आदि त्रिविध अग्नियोंका गौरव अधिक है।।।।।

त्रिष्वप्रमाधन्तेतेषु त्रींस्लोकांश्च विजेष्यसि । पितृबुस्या त्विमं लोकं मातृबुस्या तथा परम् ॥ ८ ॥ ब्रह्मलोकं गुरोर्वृस्या नियमेन तरिष्यसि ।

यदि द्वम इन तीनोंकी सेवामें कोई भूल नहीं करोगे तो तीनों लोकोंको जीत लोगे । पिताकी सेवासे इस लोकको, माताकी सेवासे परलोकको तथा नियमपूर्वक गुरुकी सेवासे ब्रह्मलोकको मी लॉघ जाओंगे ॥ ८१ ॥

सम्यगेतेषु वर्तस त्रिषु लोकेषु भारत॥ ९॥ यशः प्राप्स्यसि भद्रं ते धर्म च सुमहत्फलम्।

भरतनत्त्र ! इशिक्षे द्वाम विश्व कोकरारण इन तीनी के प्रति उत्तम बर्ताव करो । द्वान्हारा करवाण हो । ऐल करने थे तुम्हें वश् और महान् फळ देनेवाले धर्मकी प्राप्ति होगी ॥ नेतानतिहायेद्धातु नात्यश्रीयात्र दूपयेत् ॥ १० ॥ नित्यं परिचरेठचैव तद् वे सुकृतमुत्तम्म । कीर्ति पूण्यं यहो लोकान् प्राप्यसे राजसत्तम ॥११॥

इन तीनीकी आजाका कभी उछ्छत न करे इनकी भोजन करानेके पहले स्वयं भोजन न करे इनरर कोई दोया-रोपण न करे और सदा इनकी सेवामें संलग रहे। यही साथे उत्तम पुण्यकर्म है। नृपश्रेष्ठ ! इनकी सेवासे तुम दीकिं पवित्र यश्च और उत्तम लोक सम बुख प्राप्त करलोगे॥१०-११॥ सर्वे तस्यादता लोका सम्बेत त्रय साहताः।

सवे तस्यादता छाका यस्यत चय आदताः। अनादतास्तु यस्येते सर्वास्तस्याफछाः क्रियाः॥ १२॥ जिसने इन तीनीका आदर कर लिया, उसके द्वारा

जर्मन इन तानको आदर पर १००म १००म १००म सम्पूर्ण छोकोंका आदर हो गया और जिसने इनका समादर कर दिया; उसके सम्पूर्ण द्वाम कर्म निष्णळ हो जाते हैं ॥११॥ न चार्य न परो छोकसत्तस्य चैव परंतप।

अमानिता नित्यमेव यस्येते गुरुवस्रयः॥ १३॥ राजुओंको एताप देनेबाले नरेश | जिसने इन तीनों गुरु-स्त्रोंका सदा अपमान ही किया है, उसके लिये न तो यह

लोक सुखद है और न परलोक ॥ १३॥

न चास्प्रचपरे लोके यशस्त्रस्य प्रकाशते । न चान्यद्गि कल्याणं परत्र समुद्राहृतम् ॥ १४ ॥ न इस लोकमें और न परलोकमें ही उसका यश प्रका

न इत व्यक्तम जार निर्माणमय सुवनी प्राप्ति हात होता है। परकोकमें जो अन्य कल्याणमय सुवनी प्राप्ति वतायी गयी है, वह मी उन्ने सुक्तम नहीं होती है।। १४॥ तेम्य एव हि यत् सर्वे कृत्वाच विस्ताम्यहम् । तदासीन्मे शतगुणं सहस्रगुणमेव च॥१५॥ तसान्मे सम्प्रकाशन्ते अयो लोका युधिष्ठिर ।

में तो खारा श्रम कर्म करके इन तीनों गुरुवनांको है। समर्पित कर देता था। इसके मेरे उन सभी श्रम कर्माक पुण्य सौगुना और इनारगुना वह गया है। ग्रुविदिर! रहीहे तीनों लोक मेरी दृष्टिक सामने प्रकाशित हो रहे हैं॥ १५५॥ दिनों लोक मेरी दृष्टिक सामने प्रकाशित हो रहे हैं॥ १५५॥ दृश्येव तु सदाऽऽवार्यः ओत्रियानतिरिच्यते॥ १६॥ दृश्येव तु सदाऽऽवार्यः आत्रियानतिरिच्यते॥ १६॥

दशाचारातुपाच्याय उपाध्यायान पिता दश। पितृन दश तु मातैका सर्वा वा पृथिवीमपि ॥ १७॥ गुरुत्वेनाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरुः।

आचार्य सदा दस आंत्रियोंठे बद्कर है। उपाध्याय (विद्यागुर ) दस आचार्योंने अधिक महत्त्व रखता है। पिता दस उपाध्यायोंने बदकर है और माताका महत्त्व दम पिताओं से मी अधिक है। वह अकेली ही अपने गौरवके द्वारा सारी पृथ्वीको मी तिरस्कृत कर देती है। अतः माताके समान वृसरा कोई गुफ नहीं है॥ १६-१७-३॥

गुरुर्गरीयान् पिरुतो मारुतश्चेति मे मितः॥ १८॥ उभौ हि मातापितरौ जन्मन्येवोपयुज्यतः।

परंतु मेरा विश्वास यह है कि गुक्का पद पिता और मातासे भी बद्कर है; क्योंकि माता-पिता तो केवळ इस इसीर-को जन्म देनेके ही उपयोगमे आते हैं ॥ १८६ ॥ इसीरमेव सुजतः पिता माता च भारत ॥ १९॥ आचार्यशिष्टा या जातिः सा दिक्या साजरामरा ।

मारत । पिता और माता केवल शरीरको ही जन्म देते हैं; परतु आचार्यका उपदेश प्राप्त करके जो द्वितीय जन्म उपलब्ध होता है, वह दिव्य है, अनर-अमर है।। १९५ ॥ अवश्या हि सदा माता पिता चाप्यपकारिणो ॥ २०॥ न संदुष्यति तत् कृत्वा न च ते दूषयन्ति तम्। धर्माय यतमानानां विटर्देषा महर्षिभिः॥ २१॥

पिता-माता यदि कोई अपराध करें तो भी वे सदा अवस्य ही हैं। क्योंकि पुत्र या शिव्य पिता-माता और गुरुका अपराध करके भी उनकी दृष्टिमें दृषित नहीं होते हैं। वे गुरुकन पुत्र या शिव्यपर रनेहवरा दोषारोपण नहीं करते हैं। विक् सदा उसे धर्मके मार्गपर ही के जानेका प्रयक करते हैं। ऐसे पिता-माता आदि गुरुकनोंका महस्व महर्षियोंकहित देवता ही जानते हैं।। २०-२१॥

> यश्चावुणोत्यवितथेन कर्मणा ऋतं हुवश्चमतं सम्प्रयच्छन् । तं वे मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुद्देत् इतमस्य जानन् ॥ २२ ॥

जो सत्य कर्म(के द्वारा और ययार्थ उपदेश) के द्वारा पुत्र या शिष्यको कथचकी मॉति दक लेता है। सत्यस्वरूप वेदका उपदेश देता और असत्यकी रोक-याम करता है। उस गुरुकी ही पिता और माता समझे और उसके उपकारको जानकर कमी उससे द्रोह न करें ॥ २२ ॥

विद्यां श्रुत्वा ये गुरुं नाद्वियन्ते
प्रत्यासन्ना मनसा कर्मणा वा ।
तेषां पापं भ्रूपाहत्थाविशिष्टं
नान्यस्तेन्यः पापकृदस्ति छोके।
यथैव ते गुरुभिर्भावनीया-

स्तथा तेषां गुरवोऽम्यर्चनीयाः ॥ २३॥ जो लोग विद्या पदकर गुसका आदर नहीं करतेः निकट रहकर मन, वाणी और क्रियाद्वारा गुरुकी वेदा नहीं करते हैं, उन्हें गर्मके वालककी हत्याते भी बदकर पाप लगता है। संसारमे उनते बड़ा पापी दूसरा कोई नहीं है। जैसे गुरुओं का कर्त्तव्य है, शिष्यको आसोम्रातिके पथपर पहुँचाना, उसी तरह शिष्योंका धर्म है गुरुओंका पृजन करना ॥ २३ ॥ तस्मात पूजियतव्याक्ष्य संविभन्याक्ष्य यत्नतः। गुरुकोऽस्वियतव्याक्ष्य पुराणं धर्मीमच्छता॥ २४॥

अवः जो पुगतन धर्मका फल पाना चाहते हैं। उन्हें चाहिये कि वे गुरुओंकी पूजा-अर्चा करें और प्रयत्नपूर्वक उन्हें

आवश्यक वस्तुऍ लाकर दें ॥ २४ ॥

येन प्रीपाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। प्रीपाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता॥२५॥

मनुष्य जिस कर्मने पिताको प्रचन्न करता है। उसीके द्वारा प्रजापित ब्रह्माकी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वर्तांबरे बह माताको प्रचन्न कर लेता है। उसीके द्वारा समूची पृथ्वीकी भी पूजा हो जाती है।। २५ ॥

येन श्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद् ब्रह्म पूजितम् । मातृतः पिरुतश्चेन तसात् पूज्यतमो गुरुः ॥ २६ ॥

जिव कमेरी शिष्य उपाध्याय (विद्यापुर ) को प्रवल करता है। उसीके द्वारा परमहा परमास्माकी पूजा सम्बल हो जाती है। अतः गुरु माता पितासे मी अधिक पूजनीय है ॥ भ्रष्ट्रपयक्ष हि देवाक्ष्य मायन्ते पित्रिभः सह । पुज्यमानेष्य ग्रह्मु तस्मात पुज्यतमो ग्रह्मः॥ ६७॥

गुरुओंके पूजित होनेपर पितरींसहित देवता और ऋषि मी प्रसन होत हैं। इशास्त्रे गुरु परम पूजनीय है।। २७ ॥ केनसिफ च सुत्तेन हावश्रेयो गुरुर्भदेत्। न च माता न च पिता मन्यते याहरो। गुरुः॥ २८॥

किवी भी वर्षांचके कारण गुरु अपमानके योग्य नहीं होता। इसी तरह माता और पिता भी अनादरके योग्य नहीं हैं। जैसे गुरु माननीय हैं, बैसे ही माता-पिता भी हैं ॥२८॥ न तेऽचमानमहीन्त न तेषां दूषयेत् छत्तम्। गुरुष्णामेय सत्कारं विद्वर्वेषा महर्षिभिः॥ ५९॥

वे तीनों कदापि अपसानके योग्य नहीं हैं । उनके किये हुए किसी भी कार्यको निन्दा नहीं करनी चाहिये । गुरुवनींके इस सत्कारको देवता और महर्षि भी अपना सत्कार मानते हैं ॥

> उपाध्यायं पितरं मातरं च येऽभिद्धहान्ते मनसा कर्मणा वा । तेषां पापं भ्रूणहत्याविशिष्टां

तसाल्नात्यः पापकुद्धितः लोके ॥ ३०॥ अध्यापकः पिता और माताके प्रति जो मनः वाणी और क्रियादारा द्रोह करते हैं। उन्हें भूणहत्यावे मी महाम् पाप क्याता है। संशार्मे उससे बदकर दूसरा कोई पापाचारी नहीं है॥ ३०॥

ंभृतो बृद्धो यो न विभित्ते पुत्रः खयोनिजः पितरं मातरं च। तद् वै पापं भ्रूणहत्याविशिष्टं तसान्नान्यः पापक्रदक्ति छोके॥ ३१॥

जो पिता-माताका औरस पुत्र है और पाळ-पोसकर वड़ा कर दिया गया है, वह यदि अपने माता-पिताका भरण-पोपण नहीं करता है तो उसे भ्रूणहत्यासे भी बद्दकर पाप ख्याता है और जगत्में उससे बड़ा पापात्मा दूसरा कोई नहीं है ॥३१॥ मित्रद्वहः क्रतष्नस्य स्त्रीष्तस्य गुरुधातिनः । चतुर्णी वयमेतेषां निष्कृतिं नानुग्रुश्चम ॥ ३२॥

मित्रद्रोही, कृतच्न, स्त्रीहत्यारे और गुरुघाती-इन चारींके पापका प्रायक्षित्त इमारे सुननेमें नहीं आया है॥ ३२॥

प्रतत्सर्वमिनिर्देशेनैवमुकं यत् कर्तव्यं पुरुपेणेह लोके। प्रतच्छ्रेयो नान्यदस्माद् विशिष्टं सर्वोन् धर्माननुष्ट्येतदुक्तम् ॥ ३३॥

ये सारी वार्ते जो इस जगत्मे पुरुषके द्वारा पाल्नोव है। यहाँ विस्तारके साथ वतायी गयी हैं। यही कस्त्राणकारी मार्ग है। इससे बद्कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। सम्पूर्ण भर्मो-का अनुसरण करके यहाँ सक्का सार बताया गया है॥३३॥

इति श्रीमहाभारते ब्रान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि मातृपित्गुन्माहारूचे श्रष्टाधिकशततमोऽध्ययः ॥ १०८॥ इस प्रकार श्रीमहामानत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे माता-पिता और गुप्का माहारूमनिष्यक एक सौ आठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०८ ॥

# नवाधिकशततमोऽध्यायः

# सत्य-असत्यका विवेचन, धर्मका लक्षण तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

कथं धर्मे स्थातुमिच्छन् नरो वर्तेत भारत । विद्वन जिज्ञासमानाय प्रमृद्धि भरतर्षभ ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतनन्दन ! घर्ममे स्थित रहनेकी हुन्छावाला मनुष्य कैता वर्ताव करे ? विहन् ! मै इस बातको जानना चाहता हूँ । भरतश्रेष्ठ ! आप मुझसे इसका वर्णन कीजिये ॥ १॥

सत्यं चैवानृतं चोभे लोकानावृत्य तिप्रतः। तयोः किमाचरेद् राजनं पुरुषो धर्मनिश्चितः॥ २॥

राजन् ! सत्य और असत्य-ये दोनों सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके खित हैं। किंद्र घर्मपर विश्वास करनेवाळा मनुष्य इन दोनोंमेंसे किसका आचरण करे ! ॥ २॥

किंखित् सत्यंकिमनृतं किंखित् धर्म्यं सनातनम् । किंसिन् काले वदेत् सत्यं किंसिन् कालेऽनृतं वदेत्॥३॥

क्या सत्य है और क्या घट ? तया कौन-सा कार्य समादा धर्मके अनुकूल है ? किस समय सत्य बोल्ना चाहिये और किस समय घट ? !! ३ !!

भीष्म उवाच

सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद् विचते परम् । यचु लोकेषु दुर्झानं तत् प्रवक्ष्यामि भारत ॥ ४ ॥ भीष्मजीने कहा—भारत । सत्य बोळना अच्छा है । सत्यते बदकर दूसरा कोई घर्म नहीं है। परंतु लोकमें जिये ८ न्त कठिन है। उसीको मैं बता रहा हूँ ॥ ४ ॥

भवेत् सत्यं न वक्तव्यं वक्तव्यममृतं भवेत्। यत्रामृतं भवेत् सत्यं सत्यं वाष्यमृतं भवेत्॥ ५॥

बहाँ छठ ही सरयका काम करें (किसी प्राणीको सकट-से यचावे ) अथवा सत्य ही छठ वन जाय (किसीके जीवन-को सकटमें डाल दे )। ऐसे अवसरींपर सत्य नहीं बोलना चाहिय। वहाँ छठ बोलना ही उचित है।। ५।। ताहदो। वध्यते घाठो यत्र सत्यमनिष्ठितम्।

स्तत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित् ॥ ६ ॥ जिसमे सत्य स्विर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है । सत्य और असत्यका निर्णय करके सत्यका पाटन

करनेवाळ पुरुष ही घर्मज्ञ माना जाता है ॥ ६ ॥ अप्यनार्योऽफलभ्रष्टः पुरुषोऽप्यतिद्रारुणः । सुमहत्त् प्राप्नुयात् पुण्यं बळाकोऽन्धवधादिव ॥ ७ ॥

जो नीच है। जिसकी दुदि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यन्त कठोर स्वमानका है। वह मनुष्य भी कभी अधे पशुको कठोर स्वमानका है। वह मनुष्य भी कभी अधे पशुको सारनेवाळे वळाज नामक व्यावकी मोति महान् पुण्य प्रात

कर खेता हैश्रः॥ ७ ॥ किमार्ख्ययं च यन्मूढो धर्मकामोऽप्यधर्मवित् । सुमहत् प्राप्तुयात् पुण्यं गङ्गायामिव कौशिकः॥ ८॥

देखिये वर्णायं बाध्याय ६९ श्लीक ३८ से ४५ तक । १. गङ्गाके तटयर किसी सर्पिणीने सस्त्रों अटे टेनर एवं दिये थे। उन अंडोंको यक उक्टते रातमें फोइ-फोइन्स नह बन दिया। इस्ति वह महाज् पुण्यका आगी हुआ; अन्या उन अटेने इस्तारी विश्वेत सर्पे ऐदा होकर कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तारी विश्वेत सर्पे ऐदा होकर कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तारी विश्वेत सर्पे ऐदा होकर कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तारी विश्वेत सर्पे ऐदा होकर कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तारी विश्वेत सर्पे एवं स्वास्त्र कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तारी विश्वेत सर्पे एवं स्वास्त्र कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तार विश्वेत सर्पे एवं स्वास्त्र कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तार विश्वेत सर्पे एवं स्वास्त्र कितने ही लोगोंका विनास सर इस्तार कितने स्वास्त्र सर्पेक सर्पे एवं स्वास्त्र कितने ही लोगोंका विनास सर्पेक स्वास्त्र सर्पेक स्वास सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक स्वास सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक सर्पेक स्वास स

कैसा आश्चर्य है कि धर्मकी इच्छा रखनेवाला मूर्ख (तास्वी) ( सत्य बोलकर भी ) अधर्मके फलको प्राप्त हो जाता है ( कर्णार्च अध्याय ६९ ) और गङ्काके तटपर रहने-बाले एक उल्लुकी मॉति कोई (हिंदा करके मी) महान् पण्य प्राप्त कर लेता है ॥ ८॥

ताहशोऽयमनुप्रश्तो यत्र धर्मः सदर्रभः। रष्करः प्रतिसंख्यातं तत्त केनात्र व्यवस्यति ॥ ९ ॥

युधिष्ठर दिग्हारा यह निकला प्रस्त भी ऐसा ही है। इसके अनुसार घर्मके स्वरूपका विवेचन करना या समझना वहत कठिन है। इसीलिये उसका प्रतिपादन करना भी दृष्कर ही है। अतः धर्मके विषयमें कोई किस प्रकार निश्चय करे ।।। प्रभवार्थीय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्। यः सात् प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ १० ॥

प्राणियोंके अम्युद्य और कल्याणके लिये ही धर्मका प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्यसे युक्त हो अर्थात् जिससे अम्यदय और निःश्रेयस सिद्ध होते हों। वही धर्म है। ऐसा शास्त्रवेत्ताओंका निश्चय है।। १०॥

धारणाद धर्ममित्याहर्धमेण विधृताः प्रजाः । यः स्माद् धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ ११ ॥

धर्मका नाम 'धर्म' इसलिये पढा है कि वह सबको धारण करता है-अधोगतिमें जानेसे बचाता और जीवनकी रक्षा करता है। धर्मने ही सारी प्रजाको धारण कर रक्खा है: अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो। वही धर्म है। पेसा भर्मनेचाओंका निश्चय है ॥ ११ ॥

अहिसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्। यः स्यादिहिसासम्पृक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ १२ ॥

प्राणियोंकी हिंसा न हो। इसके लिये धर्मका उपदेश किया गया है। अतः जो अहिंसारे युक्त हो। वही धर्म है। ऐसा घर्मात्माऑका निश्चय है॥ १२॥

(अहिंसा सत्यमकोधस्तपो दानं दमो मतिः। **अनस्**याप्यमात्सर्यमनीर्प्या शीलमेव च ॥ पप धर्मः कुरुश्रेष्ठ कथितः परमेष्टिना। ब्रह्मणा देवदेवेन अयं चैव सनातनः॥ असिन् धर्में स्थितो राजन् नरो भद्राणि पश्यति।)

राजन् [ कुरुश्रेष्ठ ] अहिंसाः सत्यः अक्रोधः तपस्याः दानः मन और इन्द्रियोंका स्थमः विशुद्ध बुद्धिः किसीके दोष न देखना, किसीसे डाह और जलन न रखना तया उत्तम बीलस्वभावका परिचय देना-चे धर्म हैं, देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मजीने इन्हींको सनातन धर्म बताया है। जो सनुष्य इस वनातन घर्ममें स्थित है। उसे ही कल्याणका दर्शन होता है॥ श्रुतिधर्म इति होके नेत्याहरपरे जनाः। न च तत्प्रत्यस्यामी न हि सर्वे विधीयते ॥ १३ ॥

वेदमें जिसका प्रतिपादन किया गया है। वहीं धर्म है।

यह एक श्रेणीके विद्वानीका मत है। किंतु दूसरे लोग धर्मका यह लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं। इस किसी भी मतपर दोवारोपण नहीं करते। इतना अवस्य है कि वेदमें सभी बातींका विधान नहीं है ।) १३ ॥

येऽस्यायेन जिहीर्षन्तो धनमिच्छन्ति कस्यचित् । तेभ्यस्त न तदाख्येयं स धर्म इति निश्चयः ॥ १४ ॥

जो अन्यायसे अपहरण करनेकी इच्छा रखकर किसी घनीके घनका पता खगाना चाहते हों। उन छटेरींसे उसका पता न बतावे और यही धर्म है। ऐसा निश्चय रक्खे ॥ १४ ॥ अकुजनेन चेन्मोक्षो नावकुजेत् कथंचन। अवस्यं कृतितन्ये वा शह्केरन् वाप्यकृजनात् ॥ १५ ॥ श्रेयस्तत्रानतं वकं सत्यादिति विचारितम् ।

यदि न बतानेसे उस धनीका बचाव हो जाता हो तो किसी तरह वहाँ कुछ बोले ही नहीं। परंत यदि बोलना अनिवार्य हो जाय और न बोलनेसे छटेरॉके मनमें संदेह पैदा होने छगे तो वहाँ सत्य बोलनेकी अपेक्षा झठ बोलनेमें ही कल्याण है। यही इस विषयमें विचारपूर्वक निर्णय किया गया है ॥ १५३ ॥

यः पापैः सह सम्बन्धान्मुच्यते शपथादपि ॥ १६ ॥ न तेम्योऽपि धनं देयं शक्ये सति कथंचन। पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत् ॥ १७ ॥

यदि शपथ खा लेनेसे भी पापियोंके हायसे छटकारा मिल जाय तो बैसा ही करे । जहाँतक वश चले, किसी तरह भी पानियोंके हाथमें धन न जाने दे; क्योंकि पापाचारियोंको दिया हुआ घन दाताको भी पीड़ित कर देता है ।। १६-१७ ॥ स्वश्रारीरोपरोधेन धनमादातुमिच्छतः। सत्यसम्प्रतिपत्त्यर्थं यद् बृयुः साक्षिणः कवित् ॥१८॥ अनुक्ता तत्र तद्वाच्यं सर्वे तेऽन्तवादितः।

को कर्जदारको अपने अधीन करके उससे शानीनिक सेवा कराकर घन वस्छ करना चाहता है। उसके दावेकी सही साबित करनेके लिये यदि कुछ छोगींको गवाही देनी पड़े और वे धवाइ अपनी गवाहीमें कहने योग्य सत्य बातको न कहें तो वे सब-के-सब मिध्याबादी होते हैं 11 १८% ॥ प्राणात्यये विवाहे च वक्तव्यमनृतं भवेत्॥ १९॥

सर्थस्य रक्षणायीय परेषां धर्मकारणात्। परंतु प्राण-सकटके समयः विवाहके अवसरपरः इसरेके घनकी रक्षाके लिये तया धर्मकी रक्षाके लिये असल्य बोला

ना सकता है ॥ १९३ ॥ परेषांसिद्धिमाकाङ्क्षन् नीचः स्याद् धर्मभिक्षुकः ॥२०॥

प्रतिश्रत्य प्रदातच्यः खकार्यस्तु बलात्कृतः। कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरोंकी कार्यसिद्धिकी इच्छा-से धर्मके लिये मीख सॉगुने आवे तो उसे रेनेकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर अवेदय ही धनका दान देना चाहिये। इस प्रकार

थनोपार्जन करनेवाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो बह दण्डका पात्र होता है ॥ २०५ ॥

यः कश्चिद् धर्मसमयात् प्रच्युतो धर्मसाधनः ॥ २१ ॥ दण्डेनेव स हन्तव्यस्तं पन्थानं समाश्रितः ।

जो कोई धर्मसाधक मनुष्य धार्मिक आचारसे प्रष्ट हो पापमार्गका आश्रय छे उसे अवस्य दण्डके द्वारा भारना चाहिये॥ २१%॥

च्युतः सदैव धर्मेभ्योऽमानवं धर्ममास्थितः ॥ २२ ॥ शठः सवधर्ममुत्स्वज्य तमिष्च्छेदुपत्रीवितुम् । सर्वोपायैर्तिहन्तव्यः पापो निकृतिजीवनः ॥ २३ ॥ धनमित्येव पापानां सर्वेषामिह निश्चयः।

जो दुष्ट धर्ममार्गले प्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्तिमें ख्या रहता है और ख्यमंका परित्याग करके पापले जीविका च्यावा चाहता है। कपटरे जीवन-निर्चाह करनेवाले उस पापात्माको सभी उपावाले सार डालना चाहिये। क्योंकि सभी पापात्माओं-का यही विचार रहता है कि जैसे बने। वैसे घनको खुट-खतोट-कर रख लिया जाय ॥ २२-२३ई ॥

अविषद्या द्यसम्भोज्या निकृत्या पतनं गताः ॥ २४ ॥ च्युता देवमनुष्येभ्यो यथा प्रेतास्तथैव ते । निर्मक्षास्तपसा द्योना मा सा तैः सद्द सङ्गमः ॥ २५ ॥

ऐसे लोग दूसरीके लिये असबा हो उठते हैं। इनका अन्न न तो स्वयं मोजन करे और न इन्हें ही अपना अन्न दे। क्योंकि ये छल-कपटके द्वारा पतनके नर्तमें निर जुके हैं और देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनेंति बांधित हो प्रेतींके समान अवस्थाको पहुँच गये हैं। इतना ही नहीं, वे यह और तपस्याक्ष मो होन हैं। अतः द्वम कमी उनका संग न करो २४-२५ धननाहाह दुःस्वतरं जीविताह विप्रयोजनम् ।

अयं ते रोचतां धर्म इति वाज्यः प्रयत्नतः ॥ २६॥ क्षित्रीके धनका नाश करनेसे मी अधिक दुःखदायक

कर्मे है जीवनका नाश; अतः तुम्हें घर्मकी ही घीन रसती चाहिये' यह बात तुम्हें दुम्टोंको यलपूर्वक वतानी और समझानी चाहिये॥ २६॥

न कश्चिद्दित पापानां धर्म इत्येप निश्चयः। तथागतं च यो हन्यान्तासौ पापेन लिप्यते ॥ २७॥

पापियोंका तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है; ऐसे लोगोंको जो मार डाले, उसे पाप नहीं लगता ॥ स्वकामणा हतं हन्ति हत एव स हन्यते।

स्वक्रमणा इत हान्त हत पव सहन्यते। तेषु पः समयं कश्चित् कुर्वात हतवुद्धिपु॥२८॥ पापी मनुष्य अपने कर्मने ही मरा हुआ है। अतः उनको

नाश भगुन्य अपन क्षमण्ड। सरा हुआ हा अवः उत्तका जो मारता है, वह मरे हुएको ही मारता है। उत्तके मारनेका पाप नहीं छगता; अतः जो कोई भी मनुष्य इन हतदुद्धि पापियोंके बचका नियम ले सकता है।। २८॥

यथा काकाश्च गृष्टाश्च तथैवोपधिजीविनः। कच्चे देहविमोक्षात् ते भवन्त्येतासु योनिषु ॥ २९॥

कैसे कौए और गीथ होते हैं। वैसे ही कपटने जीविका चलानेवाले लोग भी होते हैं। वे मरनेके बाद इन्हीं योनियोंमें जन्म लेते हैं।। २९॥

यसिन् यथा वर्तते यो मनुष्य-स्तर्सिस्तथा वर्तितन्त्रं स धर्मः। मायाचारो मायया वाधितन्त्रः

स्ताच्याचारः साधुना मत्युपेयः ॥ ३०॥ जो मनुष्य त्रिकं साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ भी उसे बैसा ही बर्ताव करना चाहिये। यह धर्म (न्याय) है। कपटपूर्ण आचरण करनेवालेको बैसे ही आवरणके द्वारा दवाना उचित है और सदावारीको सद्व्यवहारके द्वारा ही अपनाना चाहिये॥ ३०॥

इति श्रीमहाभारते शाम्त्रिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि सध्यानुतकविश्वारो नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ १स प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके शन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे सत्यासत्यविभागविषयक एक सी

नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०० ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २५ क्षेत्रेक मिळाकर कुछ ३२५ स्टोक हैं )

# दशाधिकशततमोऽध्यायः

सदाचार और ईश्वरभक्ति आदिको दुःखोंसे छूटनेका उपाय वताना

युधिष्ठिर उवाच

क्किञ्चमानेषु भूतेषु तैस्तैभीवैस्ततस्ततः। दुर्गाण्यतितरेद् येन तन्मे ज्रृहि पितामह॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह ! जगतके जीव भिन्न-भिन्न भाषींके द्वारा जहाँ तहाँ नाना प्रकारके कच्छ उठा रहे हैं; अतः जिस उपायते मनुष्य इन दुःखाँते छुटकारा पा सके, वह मुझे बताइये !! १ ॥ भीष्य उवाप वाश्रमेषु यथोक्तेषु यथोक्तं ये द्विज्ञातयः। वर्तन्ते संयतात्मानो दुर्गाण्यतितर्यन्ते ते ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । जो दिज अरने मनशे वश्में करके शालोक चारों आश्मोमें रहते हुए उनके अनु सार ठीकन्टीक वर्ताव करते हैं। वे दुख्तेके वार हो जाते हैं।। ये दममान्नाचरन्ति सा येवां चृत्तिश्च संयता। विषयांश्च निमृद्धन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ३॥ जो दरमयुक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमानुकुछ चलती है और जो निययोंके छिये बढती हुई इच्छाको रोकते हैं, वे दुःखींको छॉप जाते हैं॥ ३॥ प्रत्याहुर्नोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिंसिताः। प्रयच्छन्ति न याचन्ते दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ४॥

जो दूसरोंके कड़ वक्त बुनाने या निन्दा करनेपर भी स्वयं उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी किसीको मारते नहीं तथा नवयं देते हैं, परंतु दूसरोंते मॉराते नहीं, वे भी वर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ४ ॥

बासयन्त्यतिथीन् नित्यं नित्यं ये चानस्यकाः। नित्यं साध्यायशीलाश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥

जो प्रतिदिन अतिथियोंको अपने घरमें सत्कारपूर्वक ठइराते हैं, कभी किछीके दोष नहीं देखते हैं तथा नित्य नियमपूर्वक वेदादि सद्युन्योंका स्वाध्याय करते रहते हैं। वे दुर्यंस छंकटोंने पार हो जाते हैं॥ ५॥

मातापित्रोध्ये ये वृत्ति धर्तन्ते धर्मकोविदाः । वर्जयन्ति दिवा खप्नं दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ६ ॥

नो वर्षन पुरुष सदा माता पिताकी सेवामें ब्यो रहते हैं और दिनमें कभी सोतेनहीं हैं। वे सभी दुःखोंते झूट जाते हैं॥ ये वा पाप न कुर्वेन्ति कर्मणा मनसा गिरा।

निसित्तदण्डा भूतेपु दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ७ ॥ जो मनः वाणी और क्रियाद्वारा कभी पाप नहीं करते हैं और किसी भी माणीको कह नहीं पहुँचाते हैं। वे भी संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ७ ॥

ये न छोभाष्मयन्त्यर्थान् राजानो रजसान्त्रिताः। विषयान् परिरक्षन्ति दुर्गोण्यतिसरन्ति हे ॥ ८ ॥

को रजोगुणसम्बन्ध राजा छोमबश प्रजाके धनका अप-इरण नहीं करते हैं और अपने राज्यकी वब ओरखे रक्षा करते हैं। वे मी दुर्गम दुःखाँको छाँच जाते हैं। । ८ ॥ स्वेषु दारेषु वर्तन्ते न्यायवृत्तिस्तावृती । अग्निहोत्रपराः सन्तो हुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ९ ॥

जो राइस्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और ऋतुकाल्ये अपनी ही लीके साथ धर्मातुकुल समागम करते हैं, वे दुःखींते खूट जाते हैं !! ९ !!

आहवेषु च ये शूपस्यक्त्वा मरणजं भवम् । धर्मेण जयमिन्छन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १० ॥

जो छरवीर युदस्यकर्ते मृत्युक्त मय छोदकर वर्मेत्वक विजय पाना चाहते हैं। वे समी दुःखाँठ पार हो जाते हैं १० ये वदस्तीह सत्यानि प्राणत्यागेऽस्त्रुपस्थिते।

प्रमाणभूता भूतानां दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥११॥ जो जोग प्राण जानेका अवसर उपस्थित होनेपर भी स्व बोजना नहीं छोड़िते, वे सम्पूर्ण भ्राणिखेंके निश्चालपान बने रहकर सभी दुःखोंने पार हो जाते हैं ॥११॥ कर्माण्यकुष्कार्थानि येथां वाचक्क सञ्जताः। येवामयीक्क सम्बद्धा दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥१२॥ जिनके ग्रुम कर्म दिखानेके लिये नहीं होते, जो सदा भीठे वचन बोलते और जिनका घन सकमोंके लिये वँचा हुआ है, ये दुर्गम संकटींचे पार हो जाते हैं ॥ १२ ॥

अवच्यायेषु ये विष्राः साध्यायं नेह कुवंते । वपोनिष्ठाः सुतपसो दुर्गाण्यतितपन्ति ते ॥ १३ ॥

जो अनन्यायके अवसरोंपर वेदोंका स्वाध्याय नहीं करते और तपरमामें ही छगे रहते हैं, वे उत्तम तपरनी ब्राह्मण दुस्तर विपत्तिने युटकारा पा जाते हैं ॥ १३ ॥ ये तपस्च - तपर्यन्ति कीमारम्बसनारिणः । विद्यावेदम्बतकाता द्वाणियतितरन्ति ते ॥ १४ ॥

वो तरस्या करते, कुमारावस्थावे ही ब्रह्मवर्यके पाठनमें तस्यर रहते और विधा एवं वेदोंके अध्ययनतम्बन्धी ब्रतको पूर्ण करके स्तातकहो जुके हैं, वे दुस्तर दुःखोंको तर जाते हैं॥ ये च संद्राान्तरज्ञसः संद्राान्ततमसस्य य । सरवे स्थिता महात्मानो दुर्गाण्यतिवरन्ति ते ॥ १५॥

जिनके रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं तथा जो निश्चह स्वयुणमें स्थित हैं, ने महात्मा दुरुंड्प्य स्कटोंको भी डॉव जाते हैं ॥ १५॥

येपां न कश्चित् त्रसति न त्रसन्ति हि कसाचित्। येपामात्मसमो छोको हुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १६ ॥

जिनवे कोई स्यमीत नहीं होता, जो स्वयं भी किछीवे यय नहीं भानते तथा जिनकी दृष्टिमें यह सारा जगत् अपने आत्माके ही दृस्य है, ये दुस्तर संकटीवे तर जाते हैं।) १६ ॥ -एरिबिया न तप्यन्ति ये सन्तः पुरुषर्वभाः। धारम्याद्ध्येषिषृश्वास्त्र दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १७॥

जो दूसरोंकी सम्पत्तिचे ईप्पोवश जलते नहीं हैं और प्राम्य विषय-मोगले निहत्त हो गये हैं, वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ लाख पुरुष दुस्तर विपत्तिले खुटकारा पा जाते हैं ॥ १७ ॥ सर्वोन्न देवान् नमस्यन्ति सर्वधर्मीख २००वते । ये श्रद्दशानाः शान्ताख दुर्गाण्यतितसन्ति ते ॥ १८ ॥

वो छब देवताओंको प्रणाम करते और समी धर्मोंको सुनते हैं। बिक्में अद्धा और चान्ति विद्यमान है। वे सम्पूर्ण दुःखाँचे पार हो जाते हैं॥ १८॥

ये न मानित्वमिच्छन्तिमानयन्ति च ये परान् । मान्यमानान् नमस्यन्ति दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ १९ ॥

बो बूक्रींते कमान नहीं चाहते, जो खर्य ही दूक्रोंको सम्मान देते हैं और सम्मानगीय पुरुषेंको नमस्कार करते हैं, वे दुर्बहुष संकटींसे पार हो जाते हैं ॥ १९ ॥

ये च आद्वानि कुर्वन्ति तिथ्यां तिथ्यां प्रजार्थिनः। द्विविद्युद्धेन मनसा दुर्गोण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥

ची संतानकी इच्छा रखकर प्रत्येक तिथिपर विश्वद्ध द्धरयंने पितर्पेका बाद करते हैं, वे तुर्गम विपत्तिले खुटकारा पा जाते हैं॥ २०॥ ये क्रोधं संनियच्छन्ति कुद्धान् संशमयन्ति स । न च कुष्यन्ति भूतानां दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २१॥

जो कोधको काबूमें रखते। कोधी मनुष्योंको धान्त करते और स्वयं किसी भी पाणीपर कुपित नहीं होते हैं। वे दुर्लद्वय संकटोंसे पार हो जाते हैं ॥ २१ ॥

मघ मांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह मानवाः। जन्मप्रभृति मद्यं च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २२॥

जो मानव जन्मसे ही सदाके छिये मधुः मास और मदिराका त्याग कर देते हैं, वे भी दुस्तर दुःखींछ छूट जाते हैं ॥ २२ ॥

यात्रार्थं भोजनं येषां संतानार्थं च मैथुनम्। वाक् सत्यवचनार्थाय दुर्गाण्यतिवरन्ति ते ॥ २३ ॥

जिनका भोजन स्वादके लिये नहीं, जीवनयात्राका निर्वाह करनेके लिये होता है। जो विषयवासनाकी तृक्षिके लिये नहीं, संतानकी इच्छासे मैथुनमें प्रवृत्त होते हैं तथा जिनकी वाणी केवल सत्य बोलनेके लिये है। वे समस्त संकटींत पार हो जाते हैं॥ २३॥

र्देश्वरं सर्वभूतानां जगतः प्रभवाप्ययम् । भक्ता बारायणं देवं दुर्गाण्यवितरन्ति ते ॥ २४॥

जो समस्त प्राणियोंके स्वामी तथा जगतकी उत्पत्ति और प्रलयके हेत्रभूत भगवान् नारायणमें भक्तिमाव रखते हैं। वे दुस्तर दुःखींसे तर जाते हैं।। २४॥

य एव पदारकाक्षः पीतवासा महासुजः । सहद भाताच मित्रं च सम्बन्धी च तथाच्युतः॥ २५ ॥

युधिष्ठिर ! ये जो कमलपुष्पके समान कुछ-कुछ छाल रङ्गके नेत्रोंसे सुशोमित पीताम्बरधारी महाबाहु श्रीकृष्ण हैं। जो तुम्हारे सुद्धदः भाई। मित्र और सम्बन्धी भी हैं, यही साक्षात नारायण हैं ॥ २५ ॥

य इमान सकलाँ छोकां धर्मवत् परिवेष्ट्येत्। ६च्छन् प्रभुरचिन्त्यात्मा गोविन्दः पुरुषोत्तमः ॥२६॥

इनका स्वरूप अचिन्त्य है। ये पुरुषोत्तम भगवान गोविन्द इन सम्पूर्ण छोकोंको इच्छापूर्वक चमडेकी भाँति आच्छादित किये हुए हैं ॥ २६ ॥

खितः प्रियहिते जिल्लोः स एव पुरुषोत्तमः I राजंस्तव च दर्धर्षो वैकण्डः पुरुपर्षम ॥२७॥

पुरुषप्रवर युधि हर | वे ही ये दुर्धर्ष वीर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण सक्षात् वैकुण्डघामके निवासी श्रीविष्णु हैं।

राजन् । ये इस समय तुम्हारे और अर्जुनके प्रिय तथा दित-साधनमें संलग्न हैं ॥ २७ ॥

पनं संश्रयन्तीह भक्ता नारायणं हरिम् । ते तरन्तीह दुर्गाणि न चात्रास्ति विचारणा ॥ २८॥

जो भक्त पुरुष यहाँ इन भगवान् श्रीहरि-नारायण देवकी शरण लेते हैं। वे दुस्तर संकटोंने तर जाते हैं। इस विषयमें कोई संशय नहीं है ॥ २८ ॥

(अस्मिन्नपितकर्माणः सर्वभावेन भारत । कृष्णे कमलपत्राक्षे दुर्गाण्यतिवरन्ति ते ॥

मारत ! जो इन कमलनयन श्रीकृष्णको समर्ण भक्तिः भावसे अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं। वे दुर्गम सकरीको खाँघ जाते हैं ॥

ब्रह्माणं छोककर्तारं ये नमस्यन्ति सत्पतिम् । यष्टव्यं कत्त्रभिवेंवं दुर्गाण्यतितसन्त ते ॥

जो यशेंद्वारा आराधनाके योग्य हैं। उन साध्रपतिपालक विश्वविधाता भगवान ब्रह्माको जो नमस्कार करते हैं, वे समस्त दुःखींचे घटकारा पा जाते हैं ॥ यं विष्णुरिन्द्रः शस्भक्त ब्रह्मा लोकपितासहः। स्तवन्ति विविधैः स्तोजैर्देवदेवं महेरवरम् ॥ तमर्चयन्ति ये शस्त्रद दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥)

विष्णुः इन्द्रः शिव तथा छोकपितामह महा नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा जिनकी स्तृति करते हैं। उन देवाधिदेव परमेश्वरकी जो सदा आराधना करते हैं। वे दुर्गम सकटींने पार हो जाते हैं ॥

दुर्गातितरणं ये च पडन्ति आवयन्ति च। कथयन्ति च विभेभ्यो दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ २९ ॥

जो छोग इस दुर्गतिवरण नामक अध्यायको पढते और सुनते हैं तथा ब्राह्मणीके सामने इसकी चर्चा करते हैं। वे दुर्गम संकटोंसे पार हो जाते हैं ॥ २९ ॥

इति कृत्यसमुद्देशः कीर्तितस्ते मयानघ । तरन्ते येन दुर्गाणि परबेह च मानवाः ॥ ३० ॥

निष्पाप युधिष्ठिर ! इन प्रकार मैंने यहाँ संक्षेपने उन कर्तन्यका प्रतिपादन किया है। जिसका पालन करनेटे मनुष्य इहलोक और परलोक्में समल दुःखाँसे खुटकारा पा जाते हैं ॥ ३० ॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि हुर्गातितरणं नाम दशाधिकशततमोऽध्यापः ॥११०॥

इस प्रकार श्रीमद्दामास्त शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानशासनपर्वमें द्वर्गानितरण नामक एक सौ दसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ११० ॥

( दाक्षिणास्य अभिक पाठके ३५ स्रोक मिलाकर कुछ ३३५ स्रोक हैं )

## एकादशाधिकशततमोऽप्यायः

## मृजुष्यके खमावकी पहचान चतानेवाली वाघ और सियारकी कथा

युधिष्ठिर उवाच

असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्याधासौम्यदर्शनाः। ईदशान् पुरुषांस्तात कथं विद्यामहे वयम् ॥ १ ॥

युधिविदने पूछा—तात । बहुत से कडोर खमावबाले मतुष्य ऊपरसे कोमल और शान्त बने रहते हैं तथा कोमल समावके लोग कठोर दिखायी देते हैं, पेसे मतुष्योंकी मुझे ठीक टीक पहचान कैंगे हो १ ॥ १ ॥

#### भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरम्तीममितिहासं पुरातनम् । व्यावनोमायुसंवादं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ २ ॥

भीष्मजी बोले—युधिहर ! इस विषयमें जानकार लोग एक बाध और वियारके सवादरूप प्राचीन आख्यानका उदाइरण दिया करते हैं, उसे ध्यान देकर हुनो ॥ २ ॥ पुरिकायां पुरि पुरा श्रीमत्यां पीरिको नृपः । पर्राष्ट्रसारतिः कूरो बभूव पुरुषाधमः ॥ ३ ॥

पूर्वकाळकी बात है। प्रशुर धन-धान्यसे सम्पन्न पुरिका नामकी नगरीमें पौरिक नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता या। वह वहा ही हृत और नराधम था। दूसरे प्राणियोंकी हिंसमें ही उसका मन लगता या ॥ ३॥

स स्वायुषि परिश्लीणे जगामानीप्सितां गतिम् । गोमायुत्वं च सम्यातो दूषितः पूर्वंकर्मणा ॥ ४ ॥

धीरे-धीरे उसकी आयु समाप्त हो गयी और वह ऐसी गतिको प्राप्त हुआ, जो किसी भी प्राणीको अमीष्ट नहीं है। वह अपने पूर्वकर्मेंने दूषित होकर दूसरे जन्ममें गीदङ् हो गया ॥ भ॥

संस्मृत्य पूर्वभूति च निर्वेदं परमं गतः । न भक्षयति मांसानि परैकपहतान्यपि ॥ ५ ॥

उस समय अपने पूर्वजन्मके नैमवका स्मरण करके उस वियारको वड़ा खेद और बैदान्य हुआ। असः वह. दूसरोंके हारा दिये हुए मासको भी नहीं खाता था॥ ५॥ अर्हिकाः सर्वभृतेषु सत्यवाक् सुदृद्धमतः। स चकार यथाकाळमाहार पतितैः फर्छैः॥ ६॥

अव उछने जीवीकी हिंगा करनी छोड़ दी। सब्यबोळनेका नियम छे छिया और हदतापूर्वक अपने मतका पाठन करने छगा। वह नियत समयपर बृखींसे अपने आप गिरे हुए फर्कीका आहार करता था॥ ह॥ (पर्णोहारः कर्नाचिञ्च नियमञ्जतवानिष ।

कदाचिदुदकेनापि वर्तयन्ननुयन्त्रितः ॥)

व्रत और नियमोंके पालनमें तत्पर हो कभी पत्ता चशा

छेता और कभी पानी पीकर ही रह जाता था। उसका जीवन संयममें बँघ गया था।।

इमशाने तस्य चावासो गोमायोः सम्मतोऽभवत् । जन्मभूम्यनुरोधाचः नान्यवासमरोचयत् ॥ ७ ॥

वह इमशानगृमिमें ही रहता था। वहीं उसका जन्म हुआ था, इसल्ये वही स्थान उसे पसंद था। उसे और कहीं जाकर रहनेकी रुचि नहीं होती थी॥ ७॥ तस्य शौचममृष्यन्तस्ते सर्वे सहजातयः। चाळवन्ति सा तां वृद्धि वचनैः प्रश्रयोत्तरैः॥ ८॥

वियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके सभी जाति-भाइयोंको अच्छा न लगा । यह सब उनके लिये असहा हो उठा। इसलिये वे प्रेम और विनयमरी वार्त कहकर उसकी बुद्धिको विचलित करने लगे ॥ ८ ॥ घसन् पित्वने रीहे शौचे घतिंतुमिन्छसि ।

उन्होंने कहा—प्याई क्षियार ! त् तो मालाहारी जीव है और मयंकर कमशानभूमिमें निवाल करता है, फिर भी पित्रत्र आचार-विचारते रहना चाहता है—यह विपरीत निक्षय है ॥ ९॥

इयं विप्रतिपत्तिस्ते यदा रवं पिशिताशनः ॥ ९ ॥

तत्समानो भवासाभिर्भोन्यं दास्यामदे वयम् । भुङ्क्व शौचं परित्यन्य यदि भुक्तं सदास्तु ते ॥ १० ॥

भीया । अतः तृ हमारे ही समान होकर रह । तेरेळिये मोजन तो इमकोग का दिया करेंगे । तृ हम शौचाचारका नियम छोड़कर चुणचाण खा लिया करना । तेरी आविका-जो खदासे मोजन रहा है। वही तेरा भी होना चाहिये'॥१०॥ हति तेषां चचाः श्वत्वा प्रस्युवाच समाहितः । मधुरैः प्रस्तविक्येहेंतमक्रिरनिष्ठरैः ॥११॥

उनकी ऐसी बात सुनकर नियार एकायचिन हो मधुर, विस्तृत, शुक्तिशुक्त तथा कोमल वचनोंद्रारा इस प्रकार बोला—॥ ११॥

अप्रमाणा प्रस्तिमें शीलतः क्रियते कुलम् । प्रार्थयामि च तन्कर्मे येन विस्तीर्थते यशः ॥ १२॥

धन्त्रुओ ! अपने बुरे आचरणींने ही हमारी जातिका कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वनाव और आचरणवे ही कुछक्षी प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं मी वही कर्म करना चाहता हूँ, जिससे अपने बंशका यश बंदे ॥ १२॥

इमशाने यदि मे वासः समाधिमें निशम्यताम्। आत्मा फळति कर्माणि नाश्रमो धर्मकारणम्॥ १३॥

प्यदि भेरा निवास समज्ञानमृतिमें है तो इसके लिये मैं
 जो समाधान देता हुँ, उसको छुनो । आत्मा ही छुम कमेंकि

लिये प्रेरणा करता है । कोई आश्रम ही धर्मका कारण नहीं हुआ करता ॥ १३ ॥

भाश्रमे यो द्विजं हन्याद् गां वादद्यादनाश्रमे । किं त तत्पातकं न स्यात तद्वा दचं वृथा भवेत ॥ १४ ॥

क्या यदि कोई आश्रममें रहकर ब्राह्मणकी हत्या करे तो उसे उसका पातक नहीं लगेगा और यदि कोई विना आश्रमके स्थानमें गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जायगा ? ॥ १४ ॥

भवन्तः स्वार्थलोमेन केवलं भक्षणे रताः । अज्ञबन्धे त्रयो दोषास्तान् न पश्यन्ति मोहिताः ॥ १५ ॥

'द्युमलोग केवल स्वार्थके लोभरी मांतमक्षणमें रचे-पचे रहते हों। उसके परिणामस्वरूप जो तीन दोष प्राप्त होते हैं, उनकी ओर मोहवश तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती।। १५॥ अप्रत्ययकृतां ग्रह्मोमधीपनयदृषिताम् । इह चामुत्र चानिष्टां तस्माद वृद्धि न रोचये॥ १६॥

'तुमलोगों नी जीविका असंतोषसे पूर्ण, निन्दनीय, धर्मकी हानिके कारण दूषित तथा इहलोक और परलेकमें मी अनिष्ट फल देनेवाली है; इसलिये में उसे पसंद नहीं

करता हूँ ॥ १६ ॥

तं शुनि पण्डितं मत्वा शार्नुलः ख्यातविष्रमः। कृत्वाऽऽरमसदशीं पूजां साचिन्येऽवरयत्वस्वयम् ॥

सियारके इस पवित्र आचार-विचारकी चर्चो चारों और फैळ जानेके कारण एक प्रख्यातपराक्रमी व्यावने उसे विद्वान् और विद्युद्ध स्वभावका मानकर उसके निकट पदार्थण किया और उसकी अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मन्त्री बनानेके लिये उसका वरण किया ॥ १७॥

### शार्द्छ उषाच

सीम्य विद्यातरूपस्यं गच्छ यात्रां मया सह । वियन्तामीप्सिताभोगाः परिहायाम्य पुष्कलाः ॥ १८ ॥

ह्याच्य बोला—सीम्य ! में तुम्हारे स्वरूपने परिचित हूँ | तुम मेरे साथ चको और अपनी क्चिक अनुसार अधिक से अधिक मोगोंका उपमोग करो | जो बस्तुएँ प्रिय न हीं। उन्हें स्वाग देना ॥ १८॥

उन्ह स्थान बना ॥ २०॥ तीहणा इति वयं स्थाता भवन्तं कापयामहे । मृदुपूर्वं हितं चैव श्रेयश्चाधिगमिष्यसि ॥ १९॥

परंतु एक बात में तुम्हें स्वित कर देता हूँ। सारे संसारमें यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जातिका स्वमाव कठोर होता है। अतः यदि तुम कोमछतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित-साधनमें छगे रहोगे तो अवस्य ही कल्याणके मागी होओंगे ॥ १९॥

अथ सम्पूज्य तद् वाक्यं सृगेन्द्रस्य महातमनः । गोमायुः संभितं वाक्यं बभाषे किंचिदानतः ॥ २०॥ महामनम्बी मृगराजके उस कथनकी भृरि-भृरि प्रशंबा

महामनम्बी मृगराजक उस कथनका पूर पूर पर करके सियारने कुछ नतमस्तक होकर विनययुक्त बाणीमें कहा ॥ २० ॥

### गोमायुरुवाच

खद्दां मृगराजैतत् तव वाक्यं मदन्तरे। यत् सहायान् मृगयसे धर्मार्थक्रवालान्यनीन्॥ २१॥

सियार बोळा—मृगराज ! आपने मेरे लिये जो बात कही है, वह सर्वथा आपके योग्य ही है तथा आप जो धर्म और अर्थसाधनमें कुशल एव शुद्ध त्वमावशले सहायकी ( मन्त्रियों ) की खोज कर रहे हैं, यह भी उचित ही है ॥ व शक्यं शानमात्येन महत्त्वमनुशासित्म ।

न शक्य धनमात्यन महत्त्वमनुशासितुम्। दुष्टामात्येन वा वीर शरीरपरिपन्धिन॥ २२॥

बीर ! मन्त्रीके विना एकाकी राजा विशल राज्यका शासन नहीं कर सकता । यदि शरीरको सुखा देनेवाल कोई दुष्ट मन्त्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता ॥ २२ ॥

सहायानजुरकांश्च नयश्चात्रपसंहितात् । परस्परमसंस्र्ष्टान् विजिगीषूनलोलुपान् ॥ २३ ॥ अनतीतोपधान् प्राज्ञान् हिते युकान् मनस्निनः । पुजयेशा महाभाग यथाऽऽचार्यान् यथापितृन् ॥ २४ ॥

महामाय । इसके लिये आपको चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो। जो नीतिक जानकार, गद्भाव- सम्प्रक, परस्पर गुट्टबरीते रहित। विजयको अभिलापावे युक्त। लोभरहित। कपटनीतिमें कुशल। द्विद्धमान्। स्वामीके हितवाधनमें तस्पर और मनस्वी हों। ऐवे व्यक्तियोंको ग्रायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुक्के समान जनका सम्मान करें।। २१-२४।।

न त्वेव मम संतोषाद् रोजतेऽन्यन्मृगाधिप। न कामये सुस्तान् भोगानेश्वर्यं च तदाभयम् ॥ २५॥

मृगराज । मुझे तो छंतोपके छिवा और कोई वस्तु बचती ही नहीं है। मैं सुखा मोग और उनके आबारमृत ऐसर्पकी नहीं चाहता ॥ २५॥

न योक्यति हि मे शीछं तब भृत्येः पुरातनैः। ते त्वां विभेदयिष्यन्ति दुःशीलाभ्य मदन्तरे ॥ २६॥

ा त्या व्यवस्थाय अस्ति हो स्वाहित्यभावना भेठ आपके पुराने चेवकींके साथ मेरे शीलावभावना भेठ नहीं खायेगा । वे दुष्ट स्वभावके जीव हैं । अतः मेरे निमिच वे छोग आपके कान भरते रहेगे ॥ २६ ॥

व श्रायः ऋाधनीयस्त्वमन्येपामपि भावताम्। संश्रयः ऋाधनीयस्त्वमन्येपामपि भावताम्। कृतातमा सुमहाभागः पापकेप्वप्यदारुणः॥ २७॥

कुतातमा सुमहाभागः पापनप्य स्पर्वाय आश्रम आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियोक्षे भी स्पृहणीय आश्रम हैं। आपकी बुद्धि सुधिक्षित हैं । आप महान् भाग्यग्रानी

तया अपराधियोंके प्रति भी दयाछ हैं ॥ २७ ॥ दीर्घदर्शी महोत्साहः स्यूललक्ष्यो महाबळः।

दीघंदशीं महोत्साहः स्यूललक्ष्या नवान्यः कृती चामोघकर्तासि भाग्येश्च समलंकतः॥ २८॥ आप दूरवर्शीः महान् उत्साहीः स्यूनकम् (विश्व

आप दूरदशा, महान् अत्याशा त्यून्यानं साम्रान् उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो बह् ), महावली, कृतामं, साम्रान् पूर्वक कार्य करनेवाले तथा माग्यवे अलंकन है ॥ २८॥ किं तु स्वेनासि संतुष्ठो दुःबवृत्त्रिरनुष्टिता । सेवायां चापि नाभिक्षः सच्छन्देन चनचरः ॥ २९ ॥

इषर में अपने आपमें ही संतुष्ट रहनेवाला हूँ। मैंने ऐसी नीविका अपनायी है। जो अत्यन्त दुःखमयी है। मैं राववेवाके कायंते अनमित्र और वनमें खञ्छन्दतापूर्वक बूमनेवाला हूँ।।२९॥ राजोपकोशारोपाक्षा सर्वे संक्षयवासिनाम्। जतवर्षो तु निःसंगा निर्भया वनवासिनाम्॥ ३०॥

जो राजाके आश्रयमें रहते हैं। उन्हें राजाकी निन्दाले सम्बन्ध रखनेवाले सभी दोष प्राप्त होते हैं। इघर मेरे-जैसे बनवासियोंकी व्रतचर्या धर्मक और भयसे रहित होती है।। ३०।।

मृपेणाहृयमानस्य यत् तिष्ठति भयं हृदि। न तत् तिष्ठति तुष्टानां चने मूळफळाशिनाम् ॥ ३१ ॥

राजा जिसे अपने सामने बुळाता है, उसके हृदयमें जो भय खड़ा होता है, वह बनमें फळ-मूळ खाकर संतुष्टरहनेवाळे छोगोंके मनमें नहीं होता !! ३१ !!

पानीयं चा निरायासं खाद्धस्तं चा भयोत्तरम् । विचार्यं खळु प्रयामि तत्सुखं यत्र निर्वृतिः ॥ ३२ ॥

एक जगह विना किसी भयके केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अन्तमें भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है—इन दोनोंको यदि विचार करके मैं देखता हूँ तो सुक्षे वहाँ ही सुख जान पड़ता है, जहाँ कोई भय नहीं है ॥ ३२ ॥ अपराधैने तावन्तो शुत्याः शिष्टा नराधियैः। उपधातिर्येशा भूत्या वृषिता निधनों गताः॥ ३३॥

पजाओंने किन्हीं वास्तिवक अपराधींके कारण उतने वेवकोंको दण्ड नहीं दिया होगा। जितने कि लोगोंके झूठे लगाये गये दोषोंके कलक्कित होकर राजाके हाथसे मारे गये हैं ॥ ३३॥

यदि त्वेतन्मया कार्यं मुगेन्द्र यदि मन्यसे । समयं कृतमिञ्जामि वर्तितव्यं यथा मयि ॥ ३४ ॥

सुगराज 1 यदि आप भुझसे मिन्नलका कार्य लेना ही ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक कार्त कराना चाहता हूँ, उसीके अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताब करना उचित होगा || ३४ ||

मदीया माननीयास्ते श्रोतव्यं च हितं वचः । कल्पितायाच मे वृत्तिः साभवेत्,त्विय सुस्थिरा॥३५॥

भेरे आत्मीयनर्नोका आपको सम्मान करना होगा। मेरी कही हुई हितकर वार्ते आपको सुननी होंगी। मेरे छिये जो जीविकाकी व्यवस्था आपने की है, वह आपहोंके पास सुस्थिर एवं सुरक्षित रहे॥ ३५॥

न मन्त्रयेयमन्यैश्ते सचिवैः सह कार्हिचित् । नीतिमन्तः परीप्सन्तो चृथा ज्ञ्युः परे मयि ॥ ३६ ॥ में आपके तूसरे मन्त्रियीके साथ बैठकर कमी कोई परामर्श नहीं करूँगा; क्योंकि दूसरे नीतिश्र मन्त्री मुझरे ईर्ष्या करते हुए भेरे प्रति व्यर्थकी बार्ते कहने डमेंगे ॥ ३६ ॥ एक एकेन संगम्य रहो बूर्या हितं चचः।

न च ते झातिकार्येषु प्रष्ठव्योऽष्टं हिताहिते ॥ ३०॥ मैं अकेळ एकान्तमें अकेळ आपधे मिळकर आपको हितकी बार्वे बताया करूँगा । आप भी अपने जाति-भाइयोंके कार्योमें अक्षवे हिताहितकी बात न पिछयेगा ॥ ३०॥

युरा रहेकारका नात न पूछिना ॥ २०॥ मया सम्मन्त्र्य पश्चाच न हिस्साः सचिवास्त्वया। मदीयानां च कुपितो मा त्वं दण्डं निपातयेः ॥ ३८॥

द्वस्ति चळाह लेनेके बाद यदि आपके पहळेके मिन्त्रयोंकी भूछ प्रमाणित हो तो भी उन्हें प्राणदण्ड न दीनियेगा तथा कभी कोषमें आकर मेरे आत्मीयजनोंपर भी प्रहार न कीनियेगा ॥ ३८ ॥

एवमस्त्वित तेनासौ मुगेन्द्रेणाभिपृजितः। प्राप्तवान् मतिसाचिव्यं गोमायुर्व्याघ्रयोनितः॥ ३९॥

्अच्छाः ऐसा ही होगा' यह फहकर घेरने उसका बङ्गा सम्मान किया । सियार बाबराजाके बुद्धिदायक सन्विवके पद्पर प्रतिष्ठित हो गया ॥ ३९॥

तं तथा सुकृतं दृष्ट्या पूज्यमानं सकर्मसु । प्राद्विषन् कृतसंघाताः पूर्वभृत्या मुदुर्भुद्धः ॥ ४० ॥

िखार बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने समी कार्योमें बड़ी प्रशंसा प्राप्त होने लगी। इस प्रकार उसे सम्मानित होता देख पहलेके राजसेवक सगठित हो बारंबार उससे द्वेष करने लगे। । ४० ।।

मित्रबुद्धया च गोमायुं सान्त्वयित्वाप्रसाय च। दोषैस्तु समतां नेतुमैच्छत्रशुभवुद्धयः ॥ ४१ ॥

उनके मनमें दुष्टता भरी थी। विविवारके पास मिन्नमाव-से आते और उसे समझा-बुझाकर प्रवत करके अपने ही समान दोषके पथपर चळानेकी चेष्टा करते थे॥ ४१॥ अन्यथा द्याविताः पूर्वे परद्रव्याभितारिणः।

अन्यया श्रुषिताः पूर्व परद्व्याभहारणः। अराक्ताः किञ्चिदादातुंद्रव्यं गोमायुयन्त्रिताः॥ ४२॥

उसके आनेके पहले ने और ही मकारते रहा करते थे। दूसरोंका घन हड़प लिया करते थे। परतु अन वैसा नहीं कर सकते थे। सियारने उन सनपर ऐसी कडी पावंदी लगा दी थी कि वे किसीकी कोई भी वस्तु लेनेमें असमर्थ हो गये थे॥ ४२॥

ब्युत्यानं च विकाङ्स्रिद्धः कथाभिः प्रतिलोभ्यते। धनेन महता चैव वुद्धिरस्य विलोभ्यते ॥ ४३ ॥

उनकी यही इच्छा यी कि वियार भी डिग जाय; इसिन्ने वे तरह-तरहकी बातोंमें उसे फुतलाते और बहुत-सा कन देनेका लोम देकर उनकी हुद्धिको प्रलोमनमें फैदाना चाहते थे॥४३॥ न चापि स महाप्रावस्तसात् वेर्याचचाल ह । अयास्य समर्य कृत्वा विनाशाय तथा परे ॥ ४४॥

परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान् था । अतः वह उनके प्रलोमनमें आकर धैर्यसे विन्वलित नहीं हुआ । तब दूसरे-दूसरे सभी सेवकीने मिछकर उसके विनाशके लिये प्रतिशा की और तदनसार प्रयत्न आरम्भ कर दिया ॥ ४४ ॥

इंप्लितं त सगेन्द्रस्य मांसं यत् यत्र संस्कृतम् । अपनीय खयं तिद्व तैर्ग्यस्तं तस्य चेदमनि ॥४५॥

एक दिन उन सेवकोंने शेरके खानेके खिये को मांस तैयार करके रक्खा गया था। उसके स्थानसे इटाकर सियारके घरमें रख दिया || ४५ ||

यदर्थे चाप्यपहृतं येन तच्चैव मन्त्रितम्। तस्य तद् विदितं सर्वे कारणार्थे च मर्षितम् ॥ ४६॥

जिसने जिस उद्देश्यसे उस मासको चुराया और जिसने ऐसा करनेकी सलाह दी, वह सब कुछ सियारको मालूम हो गया तो भीकिसी कारणवश उसने चुपऱ्चापसह लिया ॥४६॥ समयोऽयं इतस्तेन साचिन्यमुपगच्छता।

नोपञ्चातस्त्वया कार्यो राजन मैत्रीमिहेच्छता॥ ४७ **॥** भन्त्रीपदपर आते समय सियारने यह धर्त करा स्त्री थी कि राजन ! यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसीके बहकावे-में आकर मेरा विनास न कर डालियेगा ॥ ४७ ॥

भीष्म उवाच

ध्रचितस्य मुगेन्द्रस्य भोकमभ्युत्थितस्य च । तन्मांसं नोपहस्यते ॥ ४८॥ भोजनायोपहर्तव्यं

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! उधर शेरको जब भूख हमी और वह मोजनके लिये उठाः तब उसके खानेके लिये जी परोशा जानेवाला थाः वह मांस उसे नहीं दिखायी दिया॥ ४८॥ मृगराजेन चाइप्तं दृश्यतां चोर इत्युत। कृतकैश्चापि तन्मांसं मृगेन्द्रायोपवर्णितम् ॥ ४९ ॥ सचिवेनापनीतं ते विद्वा प्राक्षमानिना।

तब मृगराजने सेवकॉको आशा दी कि चोरका पता लगाओ। तब जिनकी यह करतूत थी। उन्हीं लोगीने उस मासके बारेमें शेरको बलाया---महाराज ! अपनेको अत्यन्त बुद्धिमान् और पण्डित माननेवाले आपके मन्त्री महोदयने ही इस मासका अपहरण किया है' ॥ ४९५ ॥

सरोबस्त्वथ शार्द्छः श्रुत्वा गोमायुचापलम् ॥ ५० ॥ बभूनामर्षितो राजा वधं चास्य व्यरोचयत्।

सियारकी यह चपलता सुनकर शेर गुस्तेसे भर गया। उससे यह बात सही नहीं गयी; अतः मृगराजने उसका वय करनेका ही विचार कर लिया ॥ ५०५॥

छिद्रं तु तस्य तद् ह्यू मोचुस्ते पूर्वमन्त्रिणः ॥ ५१ ॥ सर्वेषामेव सोऽसाकं वृत्तिमङ्गे प्रवर्तते । निश्चित्यैव पुनस्तस्य ते कर्मोण्यपि वर्णयन् ॥ ५२ ॥ उसका यह छिद्र देखकर पहलेके मन्त्री आपसमें कहने

लगे, बह हम सब लोगोंकी जीविका नष्ट करनेपर तुला हुआ

है। अतः हम भी उससे बदला हैं। ऐसा निरचय करके वे उसके अपराधीका वर्णन करने लगे---।। ५१-५२ ॥ इदं तस्येदशं कर्म कि तेन न कृतं भवेत। श्रवश्च खामिना पर्चे याहरो नैव ताहरा: 1 ५३ ॥

भाराराज । जब उसके द्वारा ऐसा कर्म किया जा सकता है, तब वह और क्या नहीं कर सकता ! खामीने पहले उसके बारेमें जैसा सन रक्ला है। वह वैसा नहीं है ॥ ५३ ॥

बाह्यात्रेणैव धर्मिष्ठः स्वभावेन त दारुणः। धर्मच्छद्मा हायं पापो वृथाचारपरित्रहः॥ ५४॥

व्वह वार्तिसे ही घर्मात्मा बना हुआ है। स्वमावसे तो वड़ा कर है । भीतरसे यह यहा पापी है। परत अपरसे धर्मात्मापनका द्वीय बनाये हुए है । उसका सारा आचार-विचार व्यर्थ दिखावेके लिये है ॥ ५४ ॥

कार्यार्थे मोजनार्थेप वतेष एतवान्त्रमम्। थदि विप्रत्ययो होष तदिदं दर्शयाम ते॥ ५५॥

< उसने तो अपना काम बनाने और पेट भरनेके लिये ही व्रत करनेमें परिश्रम किया है। यदि आपको विश्वास न ही तो यह लीजिये। इम अभी उसके यहाँसे मास ले आकर दिखाते हैंग ॥ ५५ ॥

तन्मांसं चैव गोमायोस्तैः क्षणादाशु दीकितम् । मांसापनयनं शात्वा व्याद्राः श्रुत्वा च तद्वचः ॥ ५६ ॥ आज्ञापयामास तदा गोमायुर्वध्यतामिति।

ऐसा कहकर वे क्षणभरमें ही वियारके घरते उत्तमावकी उठा छाये । मांतके अपहरणकी वात जानकर और उन सेवकोंकी वार्ते सुनकर शेरने उस समय यह आगा दे दी कि सियारको प्राणदण्ड दे दिया जाय ॥ ५६६ ॥ शार्दूलस्य वचः श्रुखा शार्दूल्झननी ततः॥ ५७॥ मृगराजं हितैर्वाक्यैः सम्बोधयितुमागमत्। पुत्र नैतत् त्वया प्राह्मं कपटारम्भसंयुतम्॥ ५८॥ शेरकी यह बात सुनकर उसकी माता हितकर वचनी

द्वारा उसे समझानेके लिये वहाँ आयी और बोटी-प्येग्न ! इसमे कुछ कपटपूर्ण वड्यन्त्र हुआ मान्स्रम पड्ता है। अनः तुम्हें इसपर विख्वास नहीं करना चाहिये॥ ५७-५८॥ कर्मसंघर्षजैदेंषिद्ध्येताश्चिभिः नोव्छितं सहते कश्चित् प्रक्रिया वैरकारिका ॥ ५९ ॥ काममें लाग-डाँट हो जानेसे जिनके मनमें शुद्धमान नहीं

हैं, वे छोग निर्दोषपर ही दोपारोपण करते हैं। किडीको अपनेने ऊँची अवस्थामें देखकर कोई कोई ईप्यांवरा धहन नहीं कर पांते हैं। यही वैरामाय उत्पन्न करनेवाली प्रक्रिया

शुचेरपि हि युक्तस्य दोष एव निपात्यते। मुनेरिए चनस्थस्य खानि कर्माणि इचतः ॥ ६०॥ उत्पाधन्ते जयः पक्षा मित्रोदासीनशत्रवः।

कोई कितना ही छुद्ध और उद्योगी क्यों न हो। लोग उत्तपर दोगारोगण कर ही देते हैं। अपने चार्मिक कमेंमिं ख्या हुए वनवासी मुनिके भी शत्रुः मित्र और उदासीन—ये तीन पक्ष पैदा हो जाते हैं॥ ६०३॥

द्धन्धानां द्युचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः ॥ ६१ ॥ सूर्वाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां सहाधनाः । अधार्मिकाणां धर्मिष्ठा विक्रपाणां सुद्धिपणः ॥ ६२ ॥

'लोभी लोग निर्लोभीसे, कायर बल्बानेंसिः मूर्ख विद्वानीसेः दरिद्र वड्डेन्बड्डे धनियंसिः पापाचारी धर्मात्माओंसे और कुरूप सुन्दर रूपवालेंसि द्वेय करते हैं ॥ ६१-६२ ॥

बहवः पण्डिता सूर्खा लुब्धा मायोपजीविनः । कुर्युर्दोपमदोषस्य वृहस्पतिमतेरपि ॥६३॥

. शिद्धानों में भी बहुतन्ते ऐसे अविवेकी, लोभी और कपटी होते हैं, जो बहस्पतिके समान हुद्धि रखनेवाले निर्दोष स्वक्तिमें भी दोष हुँद निकालते हैं || ६३ ||

रूत्यात् तच गृहान्मांसं यद्यप्यपहतं तव । नेच्छते दीयमानं च साधु तावद् विमुख्यताम् ॥ ६४ ॥

प्पन्न और तो द्वान्हारे खुने वरले मासकी चोरी हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है। जो देनेवर भी मासलेगा नहीं चाहता—हन दोनों बातोंवर पहले अच्छी तरह विचार करों ॥ ६४ ॥

असभ्याः सभ्यसंकारााः सभ्याध्यासभ्यदर्शनाः । दर्यन्ते विविधा भावास्तेषु युक्तं परीक्षणम् ॥६५॥

'धंवारमें बहुत-चे अकम्प प्राणी सम्यकी तरह और सम्य-छोग असम्यक्षे समान देखे जाते हैं। इस तरह अनेक प्रकारके मान इष्टिगोचर होते हैं; अवः उनको परीक्षा कर लेनी उचित है।। इस !!

तलवद् दश्यते व्योम खद्योतो हव्यवाद्धिव । न चैवास्ति तलं व्योक्ति खद्योते न हुताशनः ॥ ६६ ॥

'आकारा औषी की हुई कड़ाहीके तलें (मीवरी मार्गी) के समान दिखावी देता है और जुगन् अग्निक सहग्र हिंध्योचर होता है, परंतु न तो आकाशमें तल है और न जुगन्में अग्नि ही है।। ६६ ||

तसात् प्रत्यक्षरप्रोऽपि युक्तो द्यर्थः परीक्षितुम् । परीक्ष्य शापयनर्थास पक्षात् परितप्यते ॥ ६७ ॥

'इसिंकिये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाली वस्तुकी भी परीक्षा करनी उचित है। जो परीक्षा केकर मळे-चुरेकी जॉच करके किसी कार्यके लिये आजा देता है। उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता॥ ६७॥

न दुष्करमिदं पुत्र यत् प्रमुर्धातयेत् परम्। इलाघनीया यशस्या च लोके प्रभवतां क्षमा ॥ ६८॥ भ्वेटा । यदि शक्तिशाली राजा दूसरेको मरवा डाले तो यह उसके लिये कोई कठिन काम नहीं है; परंतु शक्तिशाली पुरुषोम यदि क्षमाका माव हो तो सत्तारमे उसीकी बडाई की जाती है और उसीसे राजाओंका यश बहता है ॥ ६८ ॥ स्थापितोऽयं त्वया पुत्र सामन्तेण्वपि विश्वतः। दुःखेनासाचाते पात्रं धार्यतामेष ते सुद्धत्॥ ६९ ॥

ब्वेटा ! तुमने ही इस सियारको मन्त्रीके पदपर विठाया है और तुम्हारे सामन्दोंमें भी इसकी ख्याति बढ़ गयी है। कोई सुपात्र ब्यक्ति बढ़ी कठिनाईसे प्राप्त होता है। यह स्थिर तुम्हारा हितेपी सुदृद्ध हैं। इसस्विये तुम इसकी रक्षा करो।।।६९।। कृषितं परदोषिहिं गुक्कीते योऽन्यथा गुम्बिम् ।

खयं संदूषितामात्यः क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ७० ॥
'जो दूसरेंके मिथ्या कळक ळगानेपर किसी निर्दोषको भी

चण्ड देता है। वह दुष्ट मन्त्रियोंबाला राजा शीन ही नष्ट हो जाता है। ॥ ७० ॥

तसादप्यरिसंघाताद् गोमायोः कश्चिदागतः। धर्मातमा तेन चास्यातं यथैतत् कपटं छतम्॥ ७१॥

तदनन्तर उन्हीं शत्रुओंके समृहमेंते किसी धर्मात्मा सिवादने (जो शेरका गुप्तचर बना थाः) आकर गीदङ्के साथ जो वह छळ-कपट किया गया थाः वह सब सिंहको कह सुनाया॥ ७१॥ दत्तो विद्यातचरिदाः सस्कृत्य सा विमोश्नितः।

परिष्वक्तश्च सस्तेहं शुगेन्द्रेण पुनः पुनः ॥ ७२॥ इसने शेरको लियारकी सच्चिरित्रताका पता चळ गया और उसने उसका सरकार करके उसे इस अभियोगते भुक्त कर दिया। इतना ही नहीं। सुगराजने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिवको गलेसे स्माया॥ ७२॥

अनुकाप्य मृगेन्द्रं तु गोमायुर्नीतिशास्त्रवित् । वेनामर्षेण संततः प्राथमासितुमैच्छत ॥ ७३ ॥

तत्वरचात् नीतिशास्त्रके शाता वियारने मृगराजकी आश्चा टेकर अमर्पेठ सत्तर हो उपवास करके प्राण त्याग देनेका विचार किया ॥ ७३ ॥

शार्दुळस्तं तु गोमायुं स्नेहात् प्रोत्फुल्ळ्ळोचनः । अवारयत् स धर्मिष्ठं पूजया प्रतिपूजयन् ॥७४॥

चेरने घर्मात्मा गीदहका मलीमॉति आदर-संकार करके उसे उपचारते रोकदिया । उस समय उसके नेत्र स्नेहरे खिल उठे थे ॥ ७४ ॥

तं स गोमायुरालोक्य स्तेहादागतसम्भ्रमम्।

उवाच प्रणतो वाक्यं वापगद्धद्या गिरा ॥ ७५॥ विवारने देखाः माजिकका हृदय स्तेह्छे आकुळ हो रहा है। तव उछने उछे प्रणाम करके अशुमद्धद वाणीचे इषप्रकार कहना आरम्म किया—॥ ७५॥

पूजितोऽहं त्वया पूर्वे पश्चासैव विमानितः। परेवामास्पदं नीतो वस्तुं नार्होम्यहं त्वयि ॥ ७६ ॥

₩0 40 5---\$4: **\$2--**-

प्महाराज ! पहले तो आपने सुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया। शत्रओंकी-सी अवस्थामें डाळ दियाः अतः अव मैं आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूं ॥ ७६ ॥ असंतष्टाश्च्यताः स्थानात्मानात् प्रत्यवरोपिताः । स्वयं चोपहता भृत्या ये चाप्यपहिताः परैः ॥ ७७ ॥ परिक्षीणाश्च लुब्धाश्च कुद्धा भीताः प्रतारिताः। हृतस्वा मानिनो ये च त्यकादाना महेप्सवः॥ ७८॥ संतापिताश्च ये केचिद व्यसनौघप्रतीक्षिणः। अन्तर्हिताः सोपहितास्ते सर्वे परसाधनाः॥ ७९॥

को अपने पदसे गिरा दिये जानेके कारण असंतष्ट हों। अपमानित किये राये हीं। जो स्वयं राजांसे पुरस्कृत होकर दूसरोंके द्वारा कलंक लगाये जानेके कारण उस आदरसे चिश्चत कर दिये गये हों। जो झीण, छोमी, कोबी, मयमीत और घोखेमें बाले गये हों। जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो। जो मानी हों। जिनकी आय छिन गयी हो। जो महत्त्वपूर्ण पद पाना चाहते हों। जिन्हें सताया गया हो। जो किसी राजापर आनेवाले संकट-समृहकी प्रतीक्षा कर रहे हीं, छिपे रहते हो और मनमें कपटमान रखते हो। वे सभी सेवक शत्रुओंका काम बनानेवाले होते हैं ॥ ७७-७९ ॥

अवमानेन युक्तस्य स्थानभ्रष्टस्य वा पुनः। कथं यास्यसि विश्वासमहं तिष्ठामि चा कथम् ॥ ८० ॥

<sup>ब्लुब</sup> में एक बार अपने पदछे भ्रष्ट और अपमानित हो गयाः तब पुनः आप मुझपर कैसे विश्वास कर सर्केंगे ! अथवा भ ही कैसे आपके पास रह सक्रा १ ॥ ८० ॥ समर्थ इति संग्रह्म स्थापयित्वा परीक्षितः। फ़तं च समयं भित्त्वा त्वयाहमवमानितः ॥ ८१ ॥

आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मन्त्रीके पदपर विठाकर मेरी परीक्षा ली। इसके बाद अपनी की हुई प्रतिशाकी तोडकर मेरा अपमान किया || ८१ ||

प्रथमं यः समाख्यातः शीलवानिति संसदि । न बाच्यं तस्य वैगुण्यं प्रतिक्षां परिरक्षता ॥ ८२ ॥ पहले भरी समामें शीलवान् कहकर जिसका परिचय

दिया राया हो। प्रतिज्ञाकी रक्षा करनेवाले पुरुषको उसकादोव नहीं बताना चाहिये ॥ ८२ ॥

एवं चावमतस्येह विश्वासं मे न यास्यसि । त्विय चापेतिविभ्वासं ममोद्वेगो भविष्यति ॥ ८३ ॥

 जब मै इस प्रकार यहाँ अपमानित हो गया तो अब आपपर मेरा विश्वास न होगा और आप भी मुझपर विश्वास नहीं कर सकेंगे। ऐसी दशामे आपसे मुझे सदा मय बना रहेगा ॥ ८३ ॥

ुः । । २०११ । इति भ्रीमहाभारते शान्त्रिपर्वणि शजभर्मानुशासनपर्वणि न्याप्रगोमायुसंवादे एकादशाधिकशततमोऽप्यायः॥ १११ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे त्याप्र और गीदवका संवादविषयक

एकसी स्यारहवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १११ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुल ९१ इस्रोक हैं ) -

वांकितस्त्वमहं भीतः पर्यच्छदानदर्शिनः। यस्तिग्धाश्चेव दुस्तोपाः कर्म चैतद् वहुच्छलम्॥ ८४॥ अग्रप मुहापर संदेह करेंगे और पे आग्से इरता

रहूँगाः इघर पराये दोष हुँढनेवाले आरके भूतालोग मौजद ही हैं। इनका मुशपर तिनक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतष्ट रखना भी मेरे लिये अत्यन्त कठिन है। साथ ही यह मन्त्रीका कर्म भी अनेक प्रकारके छल-कपरसे भरा हुआ है।। दःखेन दिलप्यते भिन्नं दिलप् दःखेन भिराते । भिन्ना निरुष्टा त या प्रीतिर्न सा स्नेहेन वर्तते ॥ ८५॥

भ्रमका बन्धन वड़ी कठिनाईसे ट्रटता है, पर जर वर एक बार टट जाता है। तब बड़ी कठिनाईसे जट पाता है। जो प्रेम बार्रबार ट्रटता और जुड़ता रहता है, उसमें स्नेह नहीं होता ॥ ८५ ॥

कश्चिदेव हिते भर्तर्रद्वयते न परात्मनोः। कार्यापेक्षा हि वर्तन्ते भावस्मिग्धाः सदर्रुभाः॥ ८६॥

'ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है, जो अपने या दूसरेके हितमें रत न रहकर स्वामीके ही हितमें संलग्न दिलायी देता हो। क्योंकि अपने कार्यकी अपेक्षा रखकर सार्यसायनका उद्देश्य लेकर प्रेस करनेवाले तो बहुत होते हैं, परत ग्रुद्ध माववे स्नेह रखनेवाले मनुष्य अत्यन्त हुर्लभ हैं ॥ ८६ ॥

सुदःखं पुरुषशानं चित्तं होषां चलाचलम्। समर्थी वाप्यशङ्घो वा शतेष्वेकोऽधिगम्यते ॥ ८७ ॥

ध्योग्य सनुष्यको पहचानना राजाओंकेलिये अत्यन्त दण्कर है; क्योंकि जनका चित्त चञ्चल होता है। वैकड़ॉमेंसे कोई एक ही ऐसा मिलता है, जो सब प्रकारसे सुयोग्य होता हुआ भी संदेइसे परे हो ॥ ८७ ॥

अकस्मात् प्रक्रिया नृणामकसमाचापकर्पणम्। शुभाशुभे महस्वं च प्रकर्त वुद्धिलाधवम् ॥ ८८ ॥

मनुष्यके उत्कर्ष और अपकर्ष (उन्नति और अवनति) अकस्मात् होते हैं। किसीका भला करके हुरा करना और उसे महत्त्व देकर नीचे गिराना ग्रह सवओळी बुद्धिका परिणाम है'॥ प्वंविधं सान्त्वमुक्तवा धर्मकामार्थहेत्मत्।

प्रसाद्यित्वा राजानं गोमायुर्वनमभ्यगात्॥ ८९॥ इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और पुक्तियीं हुक

स्मृत्वनापूर्णं वचन कहकर सियारने वाघराजाको प्रसन्न कर दिया और उसकी अनुमति लेकर वह वनमें चला गया ॥ ८९ ॥ अगृह्यानुनयं तस्य मृगेन्द्रस्य च वुद्धिमान् । गोमायुः प्रायमास्थाय त्यक्त्वा देहं दिवं ययौ ॥ ९० ॥

वह बड़ा बुद्धिमान् याः अतः शेरकी अनुनय-विनय न सानकर मृत्युपर्यन्त निराहार रहनेका वत हे एक स्थानपर बैठ गया और अन्तर्मे शरीर स्यागकर स्वर्गधाममें जा

पहुँचा ॥ ९० ॥

## द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः

## एक तपस्री उँटके आलस्यका कुपरिणाम और राजाका कर्तव्य

युधिष्ठिर उवाच

किं पार्थिवेन कर्तव्यं किंुच कृत्वा सुखी भवेत् । एतदासद्य तत्वेन सर्वधर्ममृतां वर ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—समस वर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भितामह ! राजाको क्या करना 'चाहिवे ! क्या करनेसे वह सुखी हो सकता है ! यह मुझे यथार्थरूपये वखाइये ! ॥ १ ॥

मीप्म उवाच

हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि श्रणु कार्येकनिश्चयम् । यथा रावेह कर्तन्यं यच्च कृत्वा सुखी भवेत्॥ २ ॥

भीष्पत्रीते कहा--नरेशर ! राजाका जो कर्तव्य है और जो हुङ करके वह झुली हो एकता है, उस कार्यका निश्चय करके अब में दुम्हें बतलाता हूँ उसे झुनो ॥ २॥ म चैवं धरितव्यं सा परोदममुख्युश्चम । उष्ट्रस्य तु महद्द चुन्तं त्रसिबोध युधिष्टिर ॥ दे ॥

युधिष्ठिर ! इसने एक कॅटका जो महान् इत्तान्त पुन रखा है। उसे तुम सुनो। राजाको वैदा वर्ताव नहीं

करना चाहिये॥ ३ ॥ जातिसम्पे महानुष्टः प्राजापत्ये युगेऽभवत् । सयः समहवातिष्टवरुये संशितवतः॥ ४ ॥

माजाप्त्ययुग ( सत्ययुग ) में एक महान् केंट था । उनको पूर्वजन्मकी शार्तोका स्मरण था । उतने कठोर व्रवक्षे पाळनका नियम छेकर बनमें बढ़ी भारी वपस्या आरम्मकी ॥ तपसस्य चान्तेऽथ प्रीतिमानसव्य श्रिभुः । वरेण च्छन्दयामास ततस्यैनं पितासद्वः ॥ ५ ॥

उस वयस्याके अन्तर्मे पितामह मगवान् ब्रह्मा बढ़े प्रसन्न हपः । उन्होंने उससे बर मॉगनेके लिये कहा ॥ ५ ॥

उप्र उवाच

भगवंस्तवत्यसादान्मे दीर्घा श्रीवा भवेदियम् । योजनानां शतं सात्रं गच्छामि चरितुं विभो ॥ ६ ॥

क्टॅर बोळा—मगवन् । आपकी कृपाते मेरी यह गर्देन बहुत वड़ी हो जावा जिससे जब में चरनेके क्षिये कार्के तो सी पोजनसे अधिक वृरतककी साथ वस्तुएँ प्रहण कर सकूँ ॥ ६॥

एवमस्त्विति चोक्तः स वरदेन महात्मना। प्रतिलम्य वर्र श्रेण्डं ययावृष्टः खर्कः वनम्॥ ७ ॥

बरहायक महत्मा ब्रह्माजीने 'एवमस्तु' कहकर उसे मुँहमाँगा वर दे दिया। वह उत्तम वर पाकर केंट अपने वनमें चला गया॥ ७॥

स चकार तदाऽऽलसं वरदानात् सुदुर्मतिः। न बैच्छचरितुं गन्तुं दुरातमा कालमोहितः॥ ८ ॥ उत खोटी बुद्धिवाले केंटने बरदान पाकर कहीं आने-बानेमें आळख कर लिया। वह बुरासा कालसे मोहित होकर चरनेके लिये कहीं जाना ही नहीं चाहता था॥ ८॥ स कदाचित् प्रसायेंच तां श्रीयां चातयोजनाम्। चचाराश्रान्तहद्वयो वातश्चागात् ततो महान्॥ ९॥

एक समयकी बात है, वह अपनी हो योजन छंत्री गर्दन फैळाकर चर रहा था, उसका मन चरनेसे कभी यकता ही नहीं था। इतनेसें ही बढ़े जोरते हवा चळने छगी॥ ९॥

स गुहायां शिरो प्रीवां निधाय पशुरात्मनः । आस्ते तु वर्षमभ्यागात् सुमहत्त् स्रावयज्जगत् ॥ १० ॥ वह पश्च किसी ग्रफोर्मे अपनी गर्दन डालकर चर रहा

बहु वहुं (क्सा गुप्ताम अपना गदन डालकर चर रहा या, इसी समय सारे जगतको जलसे आप्लावित करती हुई यहाँ मारी वर्षा होने लगी ॥ १० ॥

अय शीतपरीवाङ्गो जम्बुकः श्चच्छ्रमान्वितः । सदारस्तां गुहामाग्च प्रविवेश जलादितः ॥११॥

वर्षा आरम्भ होनेपर भूख और यकावटले कष्ट पाता हुआ एक गीदद अपनी स्नीके साथ शीम ही उस गुहामें जा शुसा। वह जलने पीढित या, सर्वेषि उसके सारे श्रङ्ग अकड़ गये थे )। ११ ))

स दृष्ट्रा मांसजीवी तु सुभूतं शुच्छूमान्वितः । अमसयत् ततो प्रीवासुष्ट्रस्य भरतर्षम ॥ १२ ॥ मरतश्रेष्ठ ।वह मावशीवी गीदद् अत्यन्त म्खने कारण कृष्ट पा रहा था। अतः उक्ते जँटकी गर्दनकामाव काट-काट-कर खाना आरम्म कर दिया ॥ १२ ॥

यदा त्वचुष्यतात्मानं भस्यमाणं स वै पद्यः । तदा संकोचने यत्नमक्रोद् भृशदुःखितः ॥ १३ ॥

वव उर पशुको यह मालूम हुआ कि उसकी गर्दन खायी जा रही है, तब वह अत्यन्त दुखी ही उसे समेटनेका प्रयत्न करने च्या ॥ १३॥

यावदूर्श्वभध्येव प्रीवां संक्षिपते पद्मः। रावच् तेन सदरिण जम्युकेन स भक्षितः॥१४॥ बद पद्म जनतक अपनी गर्दनको ऊपर-नीचे समेटनेका यन करता रहाः चनक ही स्रोतिहत विचारने उसे काट-कर खा लिखा॥१४॥

स हत्वा भस्रयित्वा च तमुष्ट्रं जम्बुकस्तदा । विगते वातवर्षे तु निश्चकाम गुद्दामुखात् ॥ १५ ॥

इस प्रकार कँटको मारकर खा जानेके पश्चात् जब ऑभी और वर्षा बंद हो गयी, तब वहगीदङ् गुफाके मुहानेसे निकळ गया ॥ १५॥

एवं दुर्दुद्धिना प्राप्तमुष्ट्रेण निधनं तदा । आलस्यस्य कमात् पर्य महान्तं दोषमागतम् ॥ १६ ॥ इत तरह उत मूर्ज कॅटकी मृत्यु हो गयी। देखोः उत्तके आलस्यके क्रमले कितना महान् दोष प्राप्त हो गया।। १६॥ त्वमप्येयंविधं हित्या योगेम नियतेन्द्रियः। वर्तस्य चुद्धिमूर्लं तु विजयं मृत्युद्धवीत्॥ १७॥

इसिक्ये तुम्हे भी ऐसे आलस्यको त्याग करके इन्द्रियों-को नगमे रखते हुए बुद्धिपूर्वक नर्ताव करना उचित है। मनुजी-का कथन है कि पिजयका मूल बुद्धि ही है'॥ १७॥ बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि वाह्यमध्यानि भारत। तानि जङ्गाजधन्यानि भारप्रत्यवराणि च॥ १८॥

भारत | बुद्धिबळसे किये गये कार्य श्रेष्ठ हैं | बाहुबळसे किये जानेवाले कार्य मध्यम हैं । जॉघ अर्थात् पैरके बळसे किये गये कार्य जधन्य (अधम कोटिके ) हैं तथा मस्तकसे भार ढोनेका कार्य सबसे निम्म श्रेणीका है ॥ १८॥

राज्यं तिष्ठति दक्षस्य संगृहीतेन्द्रियस्य च । स्रातस्य बुद्धिमूरुं हि विजयं मनुस्ववीत् ॥ १९ ॥ स्रो निवेदिका और कार्यस्य है, उसीका गुरुप्रस्थित हत

जो जितेन्द्रिय और कार्यदक्ष है। उसीका राज्यस्पिर रहता है। मनुजीका कथन है कि संकटमें पड़े हुए राजाकी विजयका मूल द्वद्वि-बङ ही है ॥ १९ ॥ गुद्धां मन्त्रं श्रुतवतः स्तुसहायस्य चानघ । परीक्ष्यकारिणो ह्यर्थोस्तिप्टम्तीह युधिप्टिर । सहाययुक्तेन मही क्रत्स्ता शक्या प्रशासितुम्॥ २० ॥

निष्पार युधिष्ठिर ! जो गुप्त मन्त्रणा सुनता है। जिनके सहायक अच्छे हैं तथा जो भलीनोंति जॉन-बृह्मदर वोर्ट कार्य करता है। उसके पास ही धन खिर रहताहै। सहायतींस सम्बन्न नरेश ही समूची पृथ्वीका शासन कर सकता है।।२०॥

इदं हि सद्भिः कथितं विधिक्षैः

पुरा महेन्द्रप्रतिमप्रभाव । मयापि चोक्तं तव शाख्रदृष्टा

यथैव बुद्ध्या प्रचरस राजन्॥ २१॥
महेन्द्रके समान प्रभावशाली नरेश ! पूर्वकालमे राज्य संचालनकी विधिको जाननेवाले सरपुरुपोने यह बात कही थी । मैने भी शास्त्रीय दृष्टिके अनुसार तुम्हे यह बात बतायी है । राजन् ! इसे अच्छी तरह समसकर इसीके अनुसार चलो ॥ २१ ॥

इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि उष्ट्रश्रीचोपाख्याने द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११२ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें ऊँटकी गर्दनकी कथाविष्यक एक सी

बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥

## त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः

शक्तिशाली शत्रुके सामने वेंतकी भाँति नतमस्तक होनेका उपदेश—सरिताओं औरसमुद्रका संगद

युधिष्टिर उवाच

राजा राज्यमनुजाप्य दुर्छमं भरतर्षम् । अमित्रस्मातिषुद्धस्य कथं तिष्ठेदसाधनः॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—मरतश्रेष्ठ ! राजा एक दुर्लभ राज्यको पाकर मी सेना और खजाना आदि साधनीरे रहित हो तो समी दृष्टियाँसे अत्यन्त बढ़ेन्चढे हुए शत्रुके सामने कैसे टिक सकता है ! !! !!!

#### भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । सरितां चैव संवादं सागरस्य च भारत ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—भारत । इस विषयमें विज्ञ पुरुष

भीष्मजीने कहा— भारत । इस विषयन अप पुर-सरिताओ तथा समुद्रके सवादर्य एक प्राचीन उपाख्यानका ह्यान्त दिया करते हैं ॥ २ ॥

सुरारिनिलयः शश्वत्सागरः सरिताम्पतिः। पप्रच्छ सरितः सर्वोः संशयं जातमातमनः॥ ३॥

एक समयकी बात है। दैत्योंके निवासखान और सरि-ताओंके खामी समुदने सम्पूर्ण नदियोंचे अपने मनका एक संदेह पूछा ॥ ३ ॥ सागर उदाच समूळशाखान् पश्यामि निहतान् कायिनो हुमान् । युष्माभिरिह पूर्णोभिर्नेद्यस्तत्र न वेतसम् ॥ ४ ॥

समुद्रने कहा—महियो । में देखता हूं कि जर शढ आनेके कारण तुमलोग लगलम भर जाती हो। तम निशाल काय चुकीको जड़-मूल और शाखाओंबिहत उत्वाइकर अपने प्रवाहमें यहा लाती हो। परतु उनमें में तम कोई पेइ नहीं दिखायी देला ॥ ४॥

अकायधाल्पसारश्च चेतसः क्लूळाश्च चः। अवज्ञया चा नानीतः कि च चा तेन वः कृतम्॥ ५॥

चेतका शरीर तो नहींके बरावर बहुत पतल है। उत्में कुछ दम नहीं होता है और वह तुम्हारे खास किनारेदर कमता है; किर भी द्वम उसे न ला सकी, क्या कारण है? क्या द्वम अवहेलनावश उसे कभी नहीं लायी अयवा उन्ने तुम्हारा कोई उपकार किया है? ॥ ५॥

तद्हं श्रोतुमिञ्छामि सर्वोसामेव वो मतम्। यथा चेमानि कूळानि हित्या नायाति वेतसः॥ ६॥ इस विषयमे तुम सव लोगोंका विचार में सुनना चारण

इस विषयम तुम सब लगाका विचार । उत्तर हैं हूँ। क्या कारण है कि वेंतका इस तुम्हारे इन तर्यों है हैं इस नहीं आता है ? || ६ ||



सम्रद्र देवताका मृतिमती नदियोंके साथ संवाद

तत्र प्राह नदी गङ्गा वाक्यमुत्तममर्थवत्। हेतुमद् ग्राहकं चैव सागरं सरिताम्पतिम्॥ ७॥

इस प्रकार प्रश्न होनेपर गङ्गानदीने सरिताओंके स्त्रामी सद्वरसे यह उत्तम अर्थपूर्ण, युक्तियुक्त तथा मनको ग्रहण करने बाळी बात कही ॥ ७ ॥

गङ्गीयान् तिष्टन्त्येते यथास्थानं नगाः द्योकनिकेतनाः । ते त्यजन्ति ततः स्थानं प्रातिलोक्यान्न वेतस्यः ॥ ८ ॥

गङ्गा बोली—नदीश्वर । ये वृक्ष अपने-अपने खानपर अफडकर खड़े रहते हैं, हमारे प्रवाहके सामने मस्तक नहीं इकति । इस प्रतिकृत वर्तावके कारण ही उन्हे नष्ट होकर अपना खान छोडना पडता है। परतु वेंत ऐसा नहीं है ॥८॥ वेतसो वेगमायार्त छ्ट्या नमति नापरे । सरिष्ठेगेऽव्यतिकान्ते खानमासाद्य तिष्ठति ॥ ९ ॥

सार है गड़ व्यावकान्त स्थानमासाद्य तिष्ठति ॥ ९ ॥ चेत नदीके वेगको आते देख श्वक जाता है। पर दूसरे इस ऐसा नहीं करते। अतः वह सरिताओंका वेग ज्ञान्त होने-पर पुनः अपने स्थानमें ही स्थित हो जाता है॥ ९ ॥

कालकः समयबन्धः सदा यदयश्च मोद्धतः। श्रमुलोमस्तथास्तम्धस्तेन माम्येति वेतसः॥१०॥

र्वेत समयको पहचानता है। उनके अनुसार नतीन करना जानता है। वदा हमारे कामें रहता है। कमी उदण्डता नहीं दिखाता और अनुकूल बना रहता है। उतमें कभी अकड़ मही आती है। इसीतिये उसे स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना पहता है॥ १०॥ मारुतोद्दक्षेगेन ये नमन्त्युश्वमन्ति च। ओपध्यः पाद्पा गुल्मा न ते यान्ति पराभवम् ॥ ११ ॥

वो पौधे। दृष्ट था खता-गुस्म हवा और पानीके बेगले हुक वाते तथा वेग जान्त होनेपर क्षिर उठाते हैं। उनका कमी परामव नहीं होता ॥ ११॥

#### भीष्म उवाच

यो हि दात्रोविंदुद्धस्य प्रभोर्वन्थविनाशने। पूर्वं न सहते नेगं क्षित्रभेव विनश्यति ॥ १२ ॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर ! इसी प्रकार जो राजा बलमें बढ़े-चढ़े तथा बन्धनमें डालने और विनाश करनेमें समर्थ शत्रुके प्रथम बेगको सिर ष्ठकाकर नहीं वह लेता है, बह शीम हो जाता है !! १२ !!

सारासारं घलं वीर्यमात्मतो द्विषतश्च यः। जानन् विचरति प्राक्षो न स याति पराभवम् ॥ १३॥

जो बुद्धिमान् राजा अपने तथा शत्रुके सार-अखार, बल तथा पराक्रमको जानकर उत्तके अनुसार बर्ताव करता है। उन्नकी कमी पराजय नहीं होती है॥ १३॥ एउसेव यदा विद्वान् मन्यतेऽतिवर्लं रिपुम्। संअयेद् वैतसीं वृत्तिमेतत् प्रकानलक्षणम्॥ १४॥

ह्स प्रकार विद्वान् राजा जब शत्रुके बलको अपनेथे अधिक समस्रेः तब बैंतका ही ढंग अपना छे अर्थात् उसके समने नतमस्रक हो जाय। यही बुद्धिमानीका छक्षण है ॥१४॥

इति श्रीमहाभारते हास्त्रिपर्वणि राजधर्मानुज्ञासनपर्वणि सरित्सायरसंबादे श्रयोदशाधिकज्ञाततमोऽध्यायः ॥ ११३॥

इस प्रकार श्रीमहामारत व्यक्तियर्वके अन्तर्गत राजपमीनुशासनपर्वमें सरिताओं और समुद्रका संबादविश्यक परु सौ तेन्ह्याँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥

# चतुर्दशाधिकशततमोऽभ्यायः

## दुष्ट मनुष्यद्वारा की हुई निन्दाको सह लेनेसे लाभ

युधिष्टिर उवाच

विज्ञान् मूर्खंत्रगरमेत मृदुर्ताक्ष्णेन भारत । आकुर्यमानः सदिस कथं कुर्याद्दिस्म ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा—गनुतमन भारत। यदि कोई दीठ मूर्ज मधुर या तीले शब्दोंमें भरी समाके वीच किसी विद्वान् पुरुपकी निन्दा करने छो। तो वह उसके साथ कैसा वर्ताव करें १॥१॥

भीष्म उवाच

श्चयतां पृथिशीपाल यथैपोऽथोंऽनुगीयते । सङा सुचेताः सहते नरस्येहाल्पमेधसः ॥ २ ॥

भीप्मजीन कहा-भूपाल । युनोः इव विगयमें स्वावे भैभी चात कही जाती है। उसे बता रहा हूँ । विश्वद्ध चित्त- थाळा पुरुप इस जगत्में सदा ही मूर्ज मनुष्यके कठोर वचनों को सहन करता है ॥ २ ॥

अरुष्यम् कुश्यमानस्य सुकृतं नाम विन्दति । दुष्कृतं चात्मनो मर्पी रुप्यत्येवापमाप्टिं वै ॥ ३ ॥

जो निन्दा करनेवाले पुरुषके ऊपर कोच नहीं करता, वह उसके पुण्यको प्राप्त कर लेता है। वह यहनशील मनुष्य अपना सांच पाप उस कोषी पुरुषपर ही थो डालता है॥३॥ दिष्टिमं तसुपेक्षेत वाशमानमिवासुरम्। छोकविद्वेपमापन्नो निष्फलं प्रतिपद्यते ॥ ४॥

अच्छे पुरुपको चाहिये कि वह टिटिहरी या रोमीकी तरह टॉअ-टॉय करते हुए उस नित्यकारी पुरुपकी उपेक्षा कर हे। इसने वह सब छोगोंके देवका पात्र वन जायगा और उसके सर तरहर्स निष्पळ हो जायँगे॥ ४॥ इति संरक्षावते नित्यं तेन पापेन कर्मणा। इत्मुको मया कश्चित् सम्मतो जनसंसदि॥ ५॥ स तत्र बीडितः गुण्को मृतकल्पोऽवतिष्ठते। रक्षावन्नस्थावनीयेन कर्मणा निरपन्यः॥ ६॥

बह मूर्ज तो उस पापकर्मके द्वारा सदा अपनी प्रशास करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुषको भरी समामें ऐसी-ऐसी बार्ते सुनार्यों कि बह अजसे गड़ गया, उसका मुख सख गया और वह अधमरा-ता हो गया, इस प्रकार निन्दनीय कर्म करके वह अपनी प्रशास करता है और तिनक्ष भी छजाता नहीं है॥ ५-६॥

षपेक्षितन्यो यत्नेन तादशः पुरुषाधमः। यद् यद् मृयादल्पमतिसत्तत्तदस्य सहेद्बुधः॥ ७॥

ऐसे नराधमकी यलपूर्वक उपेक्षा कर देनी चाहिये। मूर्व मनुष्य जो कुछ भी कह दे, विद्वान पुरुषको वह सब सह केना चाहिये॥ ७॥

प्राकृतो हि प्रशंसन् वा निन्दन् वा किंकरिष्यति । यमे काक इवाबुद्धिर्याशमानो निर्धिकम् ॥ ८ ॥

कैसे बनमें कीआ ध्यर्थ ही कॉव-कॉव किया करता है, उसी तरह मूर्ज भनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता है। यह प्रशंता करे या निन्दा, किसीका क्या मलाया हुरा करेगा! अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा ॥ ८॥

वयात् कुळ मा नहा कर उक्ता ॥ ८ ॥ यदि वाग्भिः प्रयोगः स्यात् प्रयोगे पापकर्मणः। पागेवार्थो भवेत् तस्य न होवार्थो जिद्यांसतः॥ ९ ॥

यदि पापाचारी पुरुषके कडुबचन बोळनेपर बदलेमे बैवे ही बचर्नोका प्रयोग किया जाय तो उत्तवे केवल वाणीदारा कल्डमात्र होगा। जो हिंसा करना चाहता है। उसका गाळी देनेवे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा॥ ९ ॥

निषेकं विपरीतं स आचष्टे वृत्तचेष्ट्या। मयुर इव कौपीनं मृत्यं संदर्शयन्तिव॥१०॥

मयूर जब नाच दिखाता है, उस समय वह अपने ग्रुत अङ्गोंको भी उपाइ देता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है, वह उस कुचेश्रहारा अपने छिपे हुए दोषोको प्रकट करता है। १०॥

यस्यावाच्यं न लोकेऽस्ति नाकार्यं चापि किंचन। वाचं तेन न संद्ध्याच्छचिः संन्धिष्टकर्मणा ॥ १११॥

संसारमे जिसके लिये कुछ भी कह दैना या कर डालना असम्भव नहीं है, ऐसे मनुष्यसे उस मले मनुष्यको बात भी नहीं करनी चाहिये, जो अपने एक्कर्मके द्वारा विद्युद्ध समझा जाता है ॥ ११ ॥

अत्यक्षं गुणवादी यः परोक्षे चापि निन्दकः। स मानवः श्ववस्त्रोके नष्टलोकपरावरः॥१२॥

जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्षमें निन्दा करता है, वह मतुष्य संसारमें कुत्तेके समान है। उसके छोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं॥ १२॥ दाहरजनशतस्यापि यद्ददाति जुहोति च । परोक्षेणापवादी यस्तं नाशयति तत्क्षणात् ॥ १३ ॥

परोक्षमें परिनिन्दा करनेवाला मनुष्य क्षेकड़ी मनुष्यो-को जो कुछ दान देता है और होम करता है, उन चर अपने कर्मोंको तत्काल नष्ट कर देता है।। १३॥ तस्मान पाको स्वराह्म

तसात् प्राह्मो नरः सद्यस्तादशं पापचेतसम् । घर्जयेत् साघुमिर्वर्च्यं सारमेयामिपं यथा ॥ १४॥

इशिष्ये बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि वह वैचे पारपूर्ण विचारवाले पुरुषको ताकाल त्याग दे। वह कुत्तेके मारके समान साहु पुरुपोंके लिये रहा ही त्यान्य है।। १४॥ परिवादं ब्रुवाणो हि दुरात्मा वे महाजने। प्रकाशायति दोषांस्तु सर्पः फणमियोञ्छितम्॥ १५॥

वैवे वॉप अपने फनको ऊँचा उठाकर प्रकाशित करता है। उसी प्रकार जनसमुदायमें किसी महापुरुषकी निन्दा करने-बाला हुरात्मा अपने ही दोषोंको प्रकट करता है ॥ १६ ॥ तं स्वकर्माणि कुर्चाणं प्रतिकर्त्ते य १च्छिति । अस्मकूट इवानुद्धिः खरो रजसि सब्बति ॥ १६ ॥

जो परिनन्दारूप अपना कार्य करनेवाले दृष्ट पुरुखे बदका लेना चाहता है, वह राखमें लोटनेवाले मूर्ल गददेके समान केवल दुःखमें निमन्न होता है !! १६ !!

> मजुष्यशालानुकमप्रशान्तं जनापनादे सततं निविष्टम् । मातङ्गमुन्मचमिवोन्नदन्तं

त्यजीत तं श्वानमिवातिरीद्रम् ॥ १७ ॥ जो सदा छोगोंकी निन्दामें ही तसर रहता है। वह मदाय-के द्यारीररूप घरमें रहनेवाला भेड़िया है। वह सदा अज्ञान्त बना रहता है। मतवाले हाथीके समान चीतकार करता है और अस्यन्त भयंकर कुत्तेके समान काटनेको दौड़ता है। श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि उसे सदाके लिये त्याग दें॥ १७ ॥

अधीरजुष्टे पथि वर्तमानं दमाद्येतं विनयाच पापम् । अरिव्रतं नित्यमभृतिकामं

धिगस्तु ते पापमिति मनुष्यम् ॥ १८॥ वह मूर्षोद्वारा हेवित पथार चलनेवाला है। इन्द्रिय संयम और विनयने कोर्यो दूर है। उसने शनुतारा मत ले रक्ता है। वह सदा सक्ती अवनति चाहता है। उस पाग मा एवं पायनुद्धि मनुष्यको धिकार है॥ १८॥

प्रत्युच्यमानस्त्वभिभूय एभि-निंद्याच्य मा भूस्त्वमयार्तहराः। उच्चस्य नीचेन हि सम्प्रयोगं विग्रहेंयन्ति स्थिरचुद्धयो ये ॥१९॥ यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किमीपर आक्रमण क्रके उनमें

यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किमीपर आक्रमण करक उत्तर निन्दा करने लगें और उसे सुनकर भला मनुष्य उनका उत्तर देनेके लिये उद्यत हो तो उसे रोककर कहे कि तुम दुखी न होओ; क्योंकि स्मिर दुढिवाले मनुष्य उच पुरुषका नीवन के साथ होनेवाले संयोगकी अर्थात् बरावरीकी निन्दा करते हैं।।

क्रुद्धो दशाधेंन हि ताडयेद् वा स्व पांसुभिनी विकिरेत् तुषैनी । विद्युत्य दन्तांव्य विभीषयेद् वा

सिद्धं हि मूढे कुपिते नृशंसे॥ २०॥ यदि क्र समावका मूर्सं मतुष्य कुपित हो नाय दो वह प्रप्यद भार सकता है। मुँहपर धूळ अथवा भूसी झोंक

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विण राजधर्माजुशास्त्रपर्विण (श्रिहेमकं नाम) चतुर्वशाधिकशतसमोऽप्यायः ॥ ११४ ॥ इस प्रकार ग्रीमहामारत शान्तिपर्विक अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वैभं पकसी चौदहर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४ ॥

सकता है और दॉत निकालकर डरा सकता है। उसके दारा सारी कुचेशार सम्मव हैं॥ २०॥

विवाईणां परमदुरातमा इतां सहेत यः संसदि दुर्जनान्नरः। पठेदिदं चापि निदर्शनं स्टा

त चाड्ययं स क्रभति किंचिव्धियम् ॥२१॥ बो इस दशन्तको सदा पढ़ता या ग्रुनता रहता है और वो मनुष्य छमामें किंछी अत्यन्त दुशलाद्वारा की हुई निन्दा-को सह छेता है, यह दुर्जन मनुष्यसे कभी वाणीद्वारा होने-वाले निन्दाजनित किंचिनमात्र दुःखका भी भागी नहीं होता ॥

## पश्चदशाधिकशततमोऽध्यायः

राजा तथा राजसेवकोंके आवश्यक गुण

यधिष्ठिर उवाच

पितामह महाप्राक्ष संशयों में महानयम्। संक्षेत्रक्यस्वया राजन भवान कुळकरो हि सः॥ १ ॥

युधिष्ठिर थोले—परमबुद्धिमान् विवासह | मेरे मनमें यह एक महान् तंत्रय बना हुआ है । राजन् | आप मेरे उस वंदेहका निवारण करें। क्योंकि आप हमारे बंदाके प्रवर्तक हैं ॥

पुरुषाणामयं तात दुर्वृत्तानां दुरात्मनाम्। फिथितो वाक्यसंचारस्ततो विज्ञापयामि ते॥ २॥

तात ! आपने दुरातमा और दुराचारी पुरुषोंके बोल-चाळकी चर्चा की है। इसीलिये में आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूं !! र !!

यदितं राज्यतन्त्रस्य कुळस्य च सुकोदयम् । आयत्यां च तदात्वे च क्षेमचृद्धिकरं च यत्॥ ३ ॥ पुत्रपौत्राभिरामं च राष्ट्रबृद्धिकरं च यत् । अन्तपाने शर्रारे च हितं यत्तद् ग्रवीहि मे ॥ ४ ॥

आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताहरो, वो हमारे हल राज्य-तन्त्रके लिये दिवकारकः कुलके लिये सुखदायकः वर्तमातः और भविष्यमें भी कल्याणकी दृद्धि करनेवालाः पुत्र और पौत्रोंकी परम्पपके लिये[दिवकरः राष्ट्रकी उन्नति करनेवाला तथा अनः वल और शरीरके लिये भी लामकारी हो ॥३-४॥ स्रमिषिको हि यो राजा राष्ट्रस्थो [सत्रसंबुतः ।

ससुहत्त्वमुपेतो वा स कर्ष रक्षयेत् प्रजाः ॥ ५ ॥ वो राजा अपने राज्यपर अमिषिक हो देशमें भिजीते पिरा हुआ रहता है तथा जो हितेषी सुहर्देति भी सम्पन्न है। वह किस प्रकार अपनी प्रजाको प्रश्न रत्त्वे १ ॥ ६॥ यो हासत्प्रप्रहरातिः स्नेहरामबर्शास्त्रकाः ॥ ६॥ हिन्द्रपाणामनीशस्त्रसस्त्रज्ञनवस्त्रकाः ॥ ६॥ तस्य भृत्याविगुणतां यान्ति सर्वे कुलोइताः। म च भृत्यफलैरथैंः स राजा सामग्रज्यते॥ ७ ॥

चो असद वस्तुओं के संग्रहमें अनुरक्त है। स्नेह और रामके बजीमृत हो गया है और हिन्दिगीपर बश न चलनेके कारण एकन वननेकी चेष्ठा नहीं करता, उस राजाके उत्तम कुळमें उत्तम हुए समस्त सेक्क भी विपरीत गुणकाने हो चाते हैं। ऐसी दशामें वेक्कोंके रखनेका चो फल धनकी इदि आदि है। उससे वह राजा एवंपा बश्चित रह जाता है।। प्रतन्मे संशायस्यास्य राजधर्मान सुद्धविदान ।

ब्रहरपतिसमी बुद्धया भवान शंसितुमहीति ॥ ८ ॥ मेरे इत संवयका निवारण करके आप दुर्वोध राजधरी-का वर्णन कीनिये; क्योंकि आप बुद्धिमें साक्षात् बृहस्पतिके समान हैं ॥ ८ ॥

शंसिता पुरुपन्यात्र त्वन्तः कुलहिते रतः। क्षचा वैको महाप्राज्ञो यो नः शंसति सर्वदा ॥ ९ ॥

पुरुषिंद ! हमारे कुळके हितमें तसर रहनेवाळे आप ही हमें ऐसा उपदेश दे सकते हैं। दूसरे हमारे हितेषी महा-ग्रामी विदुरजी हैं, जो हमें सबैदा सदुपदेश दिया करते हैं॥ त्वत्तः कुळहिलं जाक्यं श्रुत्वा राज्यहितोद्यम्।

अमृतस्यान्ययस्थेन तुसः स्वन्स्यान्यहं सुसम् ॥ १० ॥ आपके पुसरे कुलके लिये हितकारी तथा राज्यके किये कव्याणकारी उपदेश सुनकर में अक्षय अमृतले दस होनेके

समान सुखरे सोकॅगा ॥ १०॥ कोददााः संनिकर्षस्याः भृत्याः सर्वगुणान्विताः।

कीटरीः किं कुळीनेवां सह यात्रा विश्वीयते ॥ ११ ॥ क्षेत्रे सर्वगुणसम्मत्त तेवक राजाके निकट रहने चाहिये और किस कुळमें उत्पन हुए कैंत्रे सैनिकॉके साथ राजाको युदकी यात्रा करती चाहिये १॥ ११ ॥ न होको सृत्यरिहतो राजा भवति रिक्षता। राज्यं चेदं जनः सर्वस्तरकुळीनोऽभिकाङ्कृति॥ १२॥

रेवकोंके विना अकेला राजा राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; क्योंकि उत्तम कुल्मे उत्यन सभी लोग इस राज्यकी अमिलामा करते हैं। । १२ ॥

भीष्म उवाच

न च प्रशास्तुं राज्यं हि शक्यमेकेन भारत । असहायवता तात नैवार्थाः केचिद्युत ॥ १३ ॥ छन्धुं छन्धा द्यपि सदा रक्षितुं भरतर्षभ । यस्य भृत्यजनः सर्वो द्यानिद्यानकोविदः ॥ १४ ॥ हितैपी कुळजः स्निग्धः स राज्यफळमद्युते ॥ १५ ॥

भीष्मजीने कहा—तात भरतनन्दन ! कोई भी वहायकाँने बिना अकेले राज्य नहीं चल सकता । राज्य ही क्या !
सहायकाँने बिना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती । यदि
प्राप्ति हो भी गयी तो सदा उसकी रखा असम्भव हो जाती
है (अतः सेवको या सहायकाँका होना आवश्यक है )।
असके सभी सेवक ज्ञान-विज्ञानमें कुद्धल हितेयी, कुलीन
और स्नेही हों। यही राजा राज्यका फल भोग सकता है ॥
मन्त्रियों यस्य कुलजा असंहार्याः सहोषिताः।
नृप्तेमंतिदाः सन्तः सम्बन्धकानकोविदाः ॥ १६ ॥
अतिकान्तमदोश्चन्तः स राज्यफलमञ्जते ॥ १७ ॥

जिसके मन्त्री कुळीन, धनके छोमसे फोर्ड़े न वा सकते-चाले, सदा राजाके साथ रहनेवाले, उन्हें अच्छी दुखि देने-चाले, सरपुष्प, सम्बन्ध-जानकुश्वल, भविष्यका भळीमाँति प्रयम्ब करनेवाले, समयके जानमे निपुण तथा बीती हुई -बातके लिये घोक न करनेवाले हो, वही राजा राज्यके फलका भागी होता है ॥ १६-१७ ॥

समदुःखसुखा यस्य सहायाः प्रियकारिणः। अर्थीवन्तापराः सत्याः स राज्यफलमञ्जते ॥ १८ ॥

जिसके सहायक राजाके सुखमें सुख और दुःखमें दुःख

मानते हों। यदा उत्तश प्रिय क्रिनेवाले हो और नावश्य घन कैंने वटे---इतकी चिन्तामें तत्तर तथा स्त्यवादी हों। दर राजा राज्यका फळ पाता है ॥ १८ ॥

यस्य नातों जनपदः संनिकर्पगतः सदा। अशुद्रःसत्पथालम्बीस राजा राज्यभाग्भवेत्॥ १९॥

जिसका देश दुखी न हो तथा सदा समीवतों दना रहे, जो स्वय भी छोटे विचारका न होकर सदा मनमार्गरा अवलम्बन करनेवाला हो, वही राजा राज्यका भागी होता है।। को शास्त्रपटकं यस

आहेस्तुप्रैक्ष स्रवतं चीयते स नृपोत्तमः॥२०॥ विश्वासमात्र, संतोपी तथा खनाना वदानेका सतत प्रयव

करनेबाले, खजाचियोंके द्वारा जिलके कोपनी सदा वृद्धि हो रही हो, नहीं राजाओंने श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ कोष्टागारमसंहार्येरासेः संचयतत्परैः।

पात्रभूतेरलुक्षेश्च पाल्यमानं गुणी भवेत् ॥ २१ ॥ यदि लोभवश फूट न सक्नेवाले, विश्वासमान गुणी सपात्र एव निर्लोभ मनुष्य अनादि भण्डास्की रक्षांग्र तगर

हों तो उतकी विशेष उन्नति होती है ॥ २१ ॥ व्यवहारश्च सगरे यस्य कर्मफलोदयः। इस्यते शांखलिखितः स धर्मफलभाङ् मुपः॥ २२॥

िलंखके नगरमे कर्मके अनुसार फलरी प्राप्तिना प्रिन पादन करनेवाले शक्कुलिखित ग्रुनिके बनाये हुए न्यायन्वयदार का पालन होता देखा जाता है। यह राजा धर्मने फलरा भागी होता है ॥ २२ ॥

संग्रहीतमनुष्यश्च यो राजा राजधर्मवित्। पड्नमी प्रतिगृह्यति स धर्मफलमस्तुते॥२३॥

जो राजा राजधर्मको जानता और अपने यहाँ अन्त्रे छोगोंको जुटाकर रखता है तथा अवसरके अनुसर मधि, विग्रह, यान, आसन, हैजीसाव एवं समाश्रय नामक छः गुणे का उपयोग करता है। वह धर्मके फलका मानी होना है।

श्वाम राजाम अस्त । इति श्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वणि राजवर्मांनुशासनपर्वणि पञ्चदशाधिकपततमोऽध्यायः॥११५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें एक सी पंटहवं अध्याय पूरा हुआ ॥ ११५ ॥

## पोडशाधिकशततमोऽध्यायः

सञ्जनोंके चरित्रके विषयमें दृष्टान्तरूपसे एक महर्षि और कुत्तेकी कथा

गुंधिंदर उवाच (न सन्ति कुछजा यत्र सहायाः पार्थिवस्य तु । अकुलीनास्य कर्तव्या न वा भरतसत्तम् ॥ )

अकुलानाश्च अतान्या । या मान्या । • युधिष्ठिरने पूछा—मरतश्रेष्ठ ! जहाँ राजाके पाव अच्छे कुलमे उत्पन्न सहायक नहीं हैं, वहाँ बह्र नीच कुलके मनुष्योभ्ये सहायक घना सकता है या नहीं '॥ भीष्म उवाच

भाग ज्याप • अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुराननम् । निदर्शनं परं छोके सज्जनाचरिते सदा॥ १ । भीपमजीने कहा—युर्थिष्ठर ! इस निपयेन उन्तरा होग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, वो होकमे सरपुरुषोंके आचरणके सम्बन्धमें सदा उत्तम आदर्श माना जाता है ॥ १ ॥

अस्यैवार्थस्य सहरां यच्छुतं मे तपोवने । जामदृग्यस्य रामस्य यदुक्तमृपिसक्तमेः॥ २॥

मैंने तरोवनमें इस विषयके अनुरूप बाते सुनी हैं। किन्हें श्रेष्ठ महर्पियोंने समद्दोननन्तन परश्चरामजीते कहा था ॥ २ ॥ चने महति कर्सिस्त्रियसमुख्यनियेविते । भ्रमुपिम्हरूपस्टाहारो नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३ ॥

किसी महान् निर्जन वनमें फल्यमूक्का आहार करके रहनेवाले एक नियमपरायण,जितेन्द्रिय महर्षि रहते ये ॥ ३॥ दीक्षात्मपरः सान्तः स्वाध्यायपरमः शुचिः।

उपवासिबद्धादातमा स्तततं सस्वमास्थितः ॥ ४ ॥ वे उत्तम मतकी दीक्षा लेकर इन्त्रियसंयम और मनी-निमङ् करते हुए प्रविद्यिन पवित्रमावसे वेद-गाळॉके खाध्याय-

में लगे रहते थे। उपनासरे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया या। वे सदा सस्वगुणमें स्थित थे॥ ४॥

तस्य संदश्य सद्भावसुपविष्टस्य धीमतः। सर्वे सत्त्वाः समीपस्थाभवन्ति चनचारिणः॥ ५ ॥

एक जगह बैठे हुए उन बुद्धिमान् महर्षिके छन्नावको देखकर सभी बनचारी जीव-अन्तु उनके निकट शाया करते ये॥ ५॥

सिंहन्याद्मगणाः क्रा मत्ताक्षेत्र महानजाः । डीपिनः खद्गभल्लूका ये चान्ये भीमदर्शनाः ॥ ६ ॥

क्रू स्वमानवाले सिंह और व्यामः बहेन्यहे मतनाले हाथीः चीतेः गैंडेः माल् तथा और भी लो भयानक दिखायी देनेबाले जानवर थेः वे सब उनके पास आते थे ॥ ६ ॥

ते सुखप्रश्नदाः सर्वे भवन्ति क्षतजाशनाः। तस्यपैः शिष्यवचेत्र न्याभृताः प्रियकारिणः॥ ७ ॥

यद्यपि वे धारेके धारे मागहारी हिंसक जानवर ये, तो भी उस मुध्यिके विष्यकी मोति नीचे विर किये उनके पास वैदेते थे, उनके ग्रुख और स्वास्थ्यकी बात पूछते ये और सदा उनका प्रिय करते थे ॥ ७॥

दस्वा च ते सुखप्रदनं सर्वे यान्ति यथागतम् । ब्राम्यस्त्वेकः पद्मसत्रनाजहात् स महासुनिम् ॥ ८ ॥

वे सत्र जानवर ऋषिसे उनका कुशल समाचार पृष्टकर जैसे आते। वैसे लैट जाते ये; परतु एक ग्रामीण कुता वहाँ उन महाधुनिको छोडकर कहाँ नहीं जाता या ॥ ८॥ भक्तोऽनुरक्तः सत्ततसुपवासकुहोऽयळः।

पान्या । पान्या शिष्टाकृतिर्यथा ॥ ९ ॥

बह उन महामुनिका मक्त और उनमें अनुरक्त था ; उपवार करनेके कारण दुर्वल एव निर्वल हो गया ग । बह मी फलमूल और जलका आहार करके रहताः मनको वसमें रखता और साधु-पुकरोंके समान जीवन विवासा था ॥ ९॥ तस्यर्षेरुपविष्टस्य पादमूले महामते । मनुष्यवद्गतो भावो स्तेहबद्धोऽभवद् भृशम् ॥ १० ॥

महामते ! उन महर्षिकं चरणप्रान्तमे बैठे हुए उस कुत्तेकं मनमें भनुष्यके समान माव ( स्नेह ) हो गया । वह उनके प्रति अस्त्रान्त स्नेहते हुए गया ।) १०॥

उनके प्रति अत्यन्त स्नेहते वॅथ गया ॥ १० ॥ ततोऽभ्ययान्महाधीर्यो द्वीपी क्षतजभोजनः।

स्वार्धमत्यन्यसंवाया द्वापा स्वराजमाजनः। स्वार्धमत्यन्तसंतुष्टः क्रूरकाल इवान्तकः॥ ११॥ तदनन्तर एक दिन कोई महावली रक्तमोजी चीता

अत्यन्त प्रचन्न होक्र उस कुत्तेको एकडनेके लिये कूर काल एव यमराजके समान उधर आ निकला ॥ ११ ॥

छेळिहामानस्त्रपितः पुच्छास्फोटनतत्परः। च्यादितास्यः क्षुधाभुग्नः प्रार्थयानस्तदामिपम्॥ १२॥

वह बारबार अपने दोनों जबड़े चाटता और पूँछ फट-कारता या, उसे प्यास सता रही थी। उसने मुँह फैला रक्सा या। भूससे उसकी ब्याकुलता बढ़ गयी थी और वह उस छुत्तेका मास प्राप्त करना चाहता था।। १२॥

दृष्ट्या तं क्रमायान्तं जीवितार्थी नराधिप । प्रोबाच श्वा सुनि तत्र तच्छृणुष्य विशास्पते ॥ १३ ॥

प्रजानाथ | नरेश्वर | उठ कूँर चितिको आते देख अपनी प्राणरक्षा चाहते हुए वहाँ कुचेने धुनिते जो कुछ कहा, वह धुनो-॥ १२॥

भ्वरानुर्भगवन्तेप डीपी मां हन्तुमिष्ड्ति । त्वत्मसादाद् भयं न स्यादसान्मम महासुते॥ १५॥ तथा फुरु महावाही सर्वशस्त्वं न संदायः।

'भगवन् ! यह चीता कुत्तींका शत्रु है और सुसे मार बादना चाहता है। महासुने ! महासुहो ! आप ऐसा करें, जिससे आपको कुगसे मुझे इस चीतेसे अय न हो। आप सर्वेश्व हैं, हसमें समय नहीं है। (अतः भेरी प्रार्थन। सुनकर जसको अवस्य पूर्ण करें )। ॥ १४% ॥

स मुनिस्तस्य विशाय भावशो भयकारणम् । स्तकः सर्वसस्वानां तमभ्वर्यसमन्दितः॥१५॥

ये शिक्षिके ऐस्वर्यर सम्पन्न हुनि सबके मनोभाषको जाननेवाले और समस्त प्राणियोंकी बोली समझनेवाले थे। उन्होंने उस कुत्तेके भयका कारण जानकर उससे कहा ॥१५॥ सिन्हिया च

न भयं द्वीपिनः कार्यं मृत्युतस्ते कथंचन । एप श्वरूपरिहतो द्वीपी भवसि पुत्रक ॥ १६ ॥

सुनिने कहा—वैदा। अपने लिये मृत्युत्तरूप इस चीतेते तुन्हें किसी प्रकार मय नहीं करना चाहिये। यह लो, तुम अभी कुचेके रूपने रहित चीता हुए जाते हो॥ १६॥ ततः श्वा झीपितां नीतो जाम्बूनदनिभाकृतिः। चित्राक्को विस्फुरदंष्ट्रो चने वसति निर्मयः॥ १७॥

तदनन्तर सुनिने कुत्तेको चीता बना दिया । उसकी आकृति सुवर्णके समान चमकने स्मी । उसका सारा शरीर

#0 #0 7 -- 17. \$ # --

चितकवरा हो गया और वड़ी-वड़ी दाढें चमक उठीं । अब वह निर्भय होकर वनमें रहने लगा ॥ १७॥ तं दृष्टा सम्मुखे द्वीपी आत्मनः सदृशं पशुम्। समपद्यत ॥ १८॥ क्षणेत अविरुद्धस्ततस्तस्य

चीतेने अपने सामने जब अपने ही समान एक पशुको देखा, तब उसका विरोधी भाव क्षणभरमें दूर हो गया ॥ ततोऽभ्ययान्महारौद्रो न्यादितास्यः श्रधान्वितः। द्वीपिनं लेलिहद्वको न्याघो रुधिरलालसः॥१९॥

तदनन्तर एक दिन एक महामयंकर भूखे वाधने उसका रक्त पीनेकी इच्छासे मुँह फैलाकर दोनों जवड़ोंको चाटते हुए उस चीतेका पीछा किया ॥ १९॥ ज्याझं इष्ट्रा क्षुधामुग्नं दंष्ट्रिणं वनगोचरम्। द्वीपी जीवितरक्षार्थमृषि शरणमेयिवान ॥ २०॥

बड़ी-बड़ी दादोंसे युक्त वनचारी बाघको भूखसे कुटिल भाव धारण किये देख वह चीता अपने जीवनकी रक्षाके लिये पुनः ऋषिकी शरणमे आया ॥२०॥

संवासजं परं स्नेहमृपिणा कुर्वता तदा। स द्वीपी व्याव्रतां नीतो रिपूणां बलवत्तरः॥२१॥

त्तव सहवामजनित उत्तम स्नेहका निर्वाह करते हए महर्षिने चीतेको बाघ बना दिया । अब वह अपने शबुओंके **छिये अत्यन्त प्रवल हो उटा ॥ २१ ॥** ततो हुष्टा स शार्दुली नाहनत् तं विशाम्पते ।

स्तु श्वां व्याव्रतां प्राप्य वलवान् पिशिताशनः॥ २२ ॥

प्रजानाथ ! तदनन्तर वह वाघ उसे अपने समान रूपमें देखकर मार न सका । उधर वह कुत्ता वलवान् त्राघ होकर मासका आहार करने लगा ॥ २२ ॥ न मुलफलभोगेषु स्पृहामप्यकरोत् तदा।

यथा मृगपतिर्नित्यं प्रकाङ्क्षति वनौकसः। तथैव स महाराज व्याघः समभवत् तदा ॥ २३॥

महाराज । अब तो उसे फल मूल खानेकी कमी इच्छा ही नहीं होती थी। जैसे वनराज सिंह प्रतिदिन जन्तुओंका मांस खाना चाहता है। उसी प्रकार वह बाघ भी उस समय मासभोजी हो गया ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि श्वर्षिसंवादे षोढशाधिकशततमोऽप्यायः ॥ ११६॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राज्यमर्मनुशासनपर्वमें कुत्ता और ऋषिका संगदिनयक

एक सौ सोलहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११६ ॥ ( दाक्षिणात्य भधिक पाठका १ इंडोक मिलाकर कुळ २४ इंलोक हैं )

# सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः

कुत्तेका श्ररमकी योनिमें जाकर महर्षिक शापसे पुनः कुत्ता हो जाना

भीष्म उवाच

व्याद्यश्चोटजमूलस्थरत्ताः सुप्तो इतैर्मृगैः। नागश्चागात् तमुद् देशं मत्तो मेघ इवोद्धतः ॥ १ ॥

भीप्मजी कहते हैं--राजन् । वहबाघ अरने मारे हुए मृगोंके मास खाकर तृप्त हो महर्षिकी कुटीकेपास ही सो रहा था। इतनेमे ही वहाँ ऊँचे उठे हुए मेघके समान काला एक मदोन्मत्त हायी आ पहुँचा ॥ १॥ प्रभिन्नकरदः प्रांशुः पद्मो विततकुरभकः।

सुविषाणो महाकायो मेघगम्भीर्यनःसनः॥ २॥ उसके गण्डस्थलसे मदकी घारा चू रही थी। उसका

कुम्मस्थल बहुत विस्तृत या । उसके ऊपर कमलका चिह्न बना हुआ था। उसके दॉत बड़े मुन्दर ये। वह विशालकाय कॅचा हायी मेशके समान गम्मीर गर्जना करता था ॥ २ ॥ तं दृष्ट्वा कुञ्जरं मत्तमायान्तं बछगवितम्। व्याच्रो हस्तिमयात् त्रस्तस्तमृषि शरणं ययौ ॥ ३ ॥ उस बलाभिमानी मदोन्मत्त गजराजको आते देख वह

बाघ भयमीत हो पुनः ऋषिकी शरणमें गया ॥ ३ ॥ ततोऽनयत् कुञ्जरत्वं व्याव्रं तमृषिसत्तमः। महामेजनिमं द्रष्ट्रा स भीतो द्यानवद् गजः॥ ४ ॥

तव उन मुनिश्रेष्ट्रने उस वाषको हाथी बना दिया । उस महामेघके समान हाथीको देखकर वह जगली हाथी मयमीत

होकर माग गया ॥ ४॥ ततः कमळपण्डानि शल्ळकीगहनानि च। व्यचरत् स मुदायुक्तः पद्मरेणुविभूपितः॥ ५॥

तदनन्तर वह हाथी कमलोंके परागसे विभूपित और आनन्दित हो कमलसमूहों तथा शल्क्की लताकी झाड़ियाँमें विचरने लगा। ५॥

कद्विद् भ्रममाणस्य हस्तिनः सम्मुखं तदा। त्रपृषे स्तस्योदजस्थस्य कालोऽगच्छन्निशानिशम् ॥ ६ ॥

कभी-कभी वह हायी आश्रमवासी ऋषिके सामने भी घूमा करता था । इस तरह उमका कितनी ही रातोंना नमय

व्यतीत हो गया || ६ ||

थयाजगाम तं देशं केसरी केसरारुणः। गिरिकन्दरजो भीमः सिंहो नागकुलान्तकः॥ ७ ॥

तदनन्तर उस प्रदेशमें एक केमरी मिंह आया, जो अरनी केसरके कारण कुछ लालसा जान पड़ता था। पर्वतनी कन्दग-में पैदा हुआ वह भयानक सिंह गतवंशका विनाग करनेवाना काल या || ७ ||

तं द्रष्ट्वा सिंहमायान्तं नागः सिंहभयार्दितः। स्मर्षि शरणमापेदे वेपमानो भयातुरः॥ ८॥

उस सिंहको आते देख वह हाथी उसके मयरे पीडित एवं आतुर हो यरथर कॉपने कगा और ऋषिकी शरणमें गया ॥ ८॥

स ततः सिंहतां नीतो नागेन्द्रो मुनिना तदा । वन्यं नागणयत् सिंहं तुल्यजातिसमन्वयात् ॥ ९ ॥

तत्र मुनिने उस गजराजको सिंह दना दिया। अत्र वह समान जातिके सम्बन्धसे जंगसी सिंहको कुछ भी नहीं गिनता था॥९॥

द्दष्ट्वाच सोऽभवत् सिंहो वन्योभयसमन्वितः । स चाश्रमेऽवसत् सिंहस्तसिन्नेय महावने ॥ १० ॥

उत्ते देखकर जगली विंह स्वयं ही डर गया । वह विंह वना हुआ कुत्ता महावनमें उत्ती आश्रममें रहने छगा ॥१०॥ सङ्गयात् पश्चो नान्ये तपोवनस्पमीपतः । व्यवस्थन्त तदा अस्ता जीविताकाङक्षिणस्तथा ॥११॥

उसके भयते जंगाको दूसरे पशु उर गये और अपनी जान बचानेकी इच्छासे तपोबनके समीप कभी नहीं दिखायी दिये ॥ ११ ॥

कदाचित् काळयोगेन सर्वप्राणिविहिसकः। बळवात् क्षतजाहारो मानासस्वभयंकरः॥१२॥ ष्रप्रणादुर्घ्वनयतः रास्भो वनगोचरः। वं सिहं हन्तमागच्छन्मनेस्तस्य निवेशनमः॥१३॥

तदनत्तर काळ्योगचे वहाँ एक वळवान वनवाधी समस्त प्राणियोंका दिवक घरम आ पहुँचा, जिसके आठ पैर और अपर की पत्र की थे। वह रक्त पीनेवाळा जानवर नाना प्रकारके वन-जानुकाँके मनमें भय उत्पन्न कर रहा था। वह उस विहको मारनेक ळिये सुनिक आअमपर आया॥१२-१३॥ (तं चछुा शरभं यान्तं खिहः परभयातुरः। ऋषिं शरणमापे वे चेपमानः इत्ताख्नाळः ॥)

शरमको आते देख हिंह अत्यन्त मयसे व्याकुछ ही कॉपता हुआ हाथ जोडकर ग्रुनिकी गरणमें आया ॥ तं मुनिः शरमं चक्रे चल्नोत्कटमरिंदम। ततः स शरमो चन्यो मुनेः शरममञ्रतः॥१४॥ इह्या चल्निमन्युमं द्वतं सम्प्राहचद् चनात्।

गनुदमन युधिष्ठिर । तत्र युनिने उत्ते बळोन्मत्त शरम वना दिया । बंगळी घरम उत्त युनिनिर्मित अव्यन्त भयकर एव वळवान् शरमको छामने देखकर भयमीत हो द्वरत ही उत्त बनते माग गया ॥ १४६ ॥ स पवं शरमस्थाने संन्यस्तो सुनिना तदा ॥ १५ ॥ सनेः पाइवैगतो नित्यं शरभः सखसासवान ।

इस प्रकार सुनिने उस कुत्तेको उससम्ब शरमके स्थान-में प्रतिष्ठित कर दिया । वह शरम प्रतिदिन पुनिके पास सुखते रहने छगा ॥ १५३ ॥ ववः शरभसंत्रस्ताः सर्वे मृगगणास्तदा ॥ १६॥ दिशःसम्प्राद्रवन् राजन् भयाज्ञीवितकाङ्क्षिणः ।

राजन् ! उस शरमधे भयभीत हो जगलके सभी पद्म अपनी जान बचानेके लिये डरके मारे सम्पूर्ण दिशाओं में मान गये !! १६६ !!

माग गय ॥ १६५ ॥ शरभोऽप्यतिसंहृष्टो नित्यं प्राणिवचे रतः ॥ १७ ॥ फल्रमूलाशनं कर्तुं नैच्छत् स पिशिताशनः ।

शरम भी अव्यन्त प्रसन्त हो स्टा प्राणियोंके वचमें तत्पर रहता था। वह मासमोजी जीव फल मूळ खानेकी कमी इच्छा नहीं करता था॥ १७५ ॥ ततो कचिरतर्षेण बिलना शरभोऽन्वितः॥ १८॥ इयेष तं मुर्ति हम्तमकृतक्षः श्वयोनिजः।

तदनन्तर एक दिन रक्तकी प्रवल ज्यावते पीडित वह श्वरमः जो कुत्तेकी जातिवे पैदा होनेके कारण कृतन्त बन गया थाः ग्रिनको हीमार डालनेकी इच्छा करने लगा॥१८३॥ (चिन्तयामास च तदा श्वरमः श्वानपूर्वकः । अस्य प्रभावात् सम्प्राते वाङ्मानेण तु केवलम् ॥ शरभत्वं सुदुष्पापं सर्वभृतभयद्वरम् ।

उत पहलेके कुत्ते और वर्तमानकालके शरमने सोचा कि इन महर्षिके प्रभावते—्दनके वाणीद्वारा केवल कह देने-मात्रवे मैंने परम दुर्लम शरमका शरीर पा लिया। जो समस्त प्राणियोंके लिये भयकर है।

अन्येऽप्यत्र भयत्रस्ताः सन्ति इस्तिभयार्दिताः ॥ मुनिमाश्रित्य जीवन्तो मृगाः पश्चिगणास्तथा । तेषामपि कदाचिश्च शरभत्वं प्रयञ्छति ॥ सर्वसत्त्वोत्तमं छोके वर्छं यत्र प्रतिष्ठितम् ।

इन सुनीश्वरकी शरण लेकर जीवन धारण करनेवाले दूसरे भी बहुत्त-ते मृग और पक्षी हैं, जो हाथी तथा दूसरे भयानक जन्तुओंने भयभीत रहते हैं। सम्भव है, ये उन्हें भी कदाचित् शरभका शरीर प्रदान कर दें, जहाँ ससारके सभी प्राणियोंने श्रेष्ठ वल प्रतिष्ठित है ॥

पक्षिणामप्ययं द्यात् कदाचित् गास्डं वलम् ॥ यावदन्यस्य सम्प्रीतः कारुण्यं च समाश्चितः । न ददाति यलं तुष्टः सत्त्वस्थान्यस्य कस्यचित् ॥ तावदेनमहं विष्यं विधन्यामि च शीव्रतः । स्थातुं मया शक्यमिह सुनिधातान्यसंशयः ॥)

ये चाहें तो कमी पक्षियोंको भी गरुङका यल दे सकते हैं। अतः दयाके वशीभूत हो जबतक किसी दूसरे जीवपर स्तुष्ट या प्रस्क हो ये उसे ऐसा ही बल नहीं दे देते। तयतक ही हन ब्रह्मिका में जीव वस कर डाख्या। सुनिका तथ हो जीवेक पक्षात् में यहाँ वेखटके रह सकूँगा। इसमें सशय नहीं है।

ततस्तेन तपःशक्त्या विदितो शानचश्चषा ॥ १९ ॥

विशाय स महापाशो मुनिः भ्यानं तमुकवान् ।

शाननेत्रों से युक्त उन मुनीश्वरने अपनी तपःशक्तिसे शरमके उस मनोमावको जान लिया। जानकर उन महा-श्वानी पुनिने उस कुचेसे कहा---॥ १९३ ॥

श्वा त्वं द्वीपित्वमापजो द्वीपीब्याझत्वमायतः॥ २०॥ ब्याझाज्ञायो सद्यद्धर्तायः सिंहत्वमायतः। सिंहस्त्वं बळमापज्ञो भृयः इारभतां गतः॥ २१॥

'अरे ! तू पहले कुचा था। फिर चीता बना। चीतिवे बाधकी योनिमे आया। बाधसे मदोन्मत्त हाथी हुआ। हाथीवे सिंहकी योनिमे आ गया। बलवान् सिंह रहकर फिर शरमका शरीर वा गया। । २०-२१ ॥

मया स्नेहपरीवेन विस्ष्टो न कुळान्ययः । यसादेवमपापं मां पाप् हिसितुमिन्छसि । तसात्स्वयोनिमापन्नः दवैवत्वं हि भविष्यसि॥ २२ ॥

भ्यधिष तू नीच कुलमें वैदा हुआ था तो भी मेंने लोह बज्ञ वेत परिस्थान नहीं किया। पानी है तो भी मेंने सन्ते कमी पारमाय नहीं हुआ था। तो भी हत प्रकार तू मेरी हस्या करना चाहता है। अतः तू फिर अरनी पूर्वशिनिमें ही आकृर कुता हो जा। ॥ २२॥

ततो मुनिजनङ्गेष्टा दुष्टात्मा प्राकृतोऽदुधः। स्मृतिणा शरभः शसस्तदूर्णं पुनरातवान्॥२२॥

महर्षिके इस प्रकार आप देते ही वह मुनिजनहोही दुष्टात्मा नीच और मूर्ख शरम पित कुसेके रूपमे परिणव हो गया ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधार्मानुसासनपर्वणि धर्षिसंबादे सप्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥ इस प्रकार श्रीमहानगरत शान्तिपर्वक अन्तर्वत राजदर्मानुशासनपर्वमें कुत्ता तथा ऋषिका संबद्धिक्यक पक सी सजहर्वो अध्याय पूरा हुआ॥ ११७॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाटके ७ स्ट्रीक मिलाकर कुल ३० स्ट्रीक हैं )

# अष्टादशाधिकशततमोऽन्यायः

राजाके सेवक, सचिव तथा सेनापति आदि और राजाके उत्तम गुणोंका वर्णन एवं उनसे लाभ

भीष्म उवाच

स भ्या प्रकृतिमापनः परं हैन्यमुपानतः। भ्राषिणा हुङ्कुतः पापस्तपोवनवहिष्कृतः॥१॥

भीष्मजी कहते हैं — राजन्। इस प्रकार अपनी योनिये आकर वह कुत्ता सच्यन दीनद्याको पहुँच गया। ऋषिने हुद्धार करके उस पायीको तपोवनसे बाहर निकाल दिया॥१॥ एवं राखा मतिमता विदित्वा सत्यशोचताम्। आर्जवं प्रकृति सत्यं श्रुवं दृत्तं कुळं दमम्॥ २॥ अनुकोशं वर्लं वीर्ये प्रभावं प्रष्ठायं स्वमाम्। भृत्याये यत्र योग्याः स्युस्तत्र स्थाय्याः सुरक्षिताः॥ ३॥

इसी प्रकार छुद्धिमान् राजाको चाहिये कि वह पहले अपने वेवकोकी सवाईः छुद्धताः सरलताः स्वपादः आवश्रानः सदाचारः कुलीनताः कितिन्द्यताः दयाः वलः पराक्रमः प्रपादः कितन्व तया असा आदिका पता लगाक जो वेवक विद्य कार्यके योग्य जान पढ़ेः उन्हें उतिसे लगावे और उनकी रक्षाक पूरा-पूरा प्रवन्ध कर दे ॥ २-३ ॥ नापरीक्ष्य महीपालः स्रविद्यं कर्तुमहीतः ।

नापराक्ष्य भवाभाकः अकुळीननराकीणों न राजा सुखसेशते ॥ ४॥ राजा परीक्षा क्ष्मि विना किसीको भी अपना मन्त्री न बनावेः

कुळजः प्राकृतो राह्म सकुळीनतया सदा। न पापे कुचते दुर्बि भिद्यमानोऽप्यनागिस ॥ ५ ॥

कुळीन पुरुष गदि कभी राजांके हारा विना अस्ता के ही तिरस्कृत हो जाय और लोग उठे फोर्ड या उमार्डे तो जी बह अपनी कुळीनतांके फारण राजांका अनिष्ट करनेशी बात कभी सनमें नहीं लाता है। १ ।।

अकुलीनस्तु पुरुषः प्राकृतः साधुमंत्रयात् । दुर्लभेदययेतां प्रासो निन्दितः राष्ट्रतां व्यजेत् ॥ ६॥ किंतु नीच कुलका मतुष्य साधुल्यावके राजना

किंतु नीच कुळका मतुन्ध पाड्यस्पान स्वाप्त आश्रव पाकर यद्यपि दुर्जन ऐन्धर्मका मोग करता है तयारि यदि राजाने एक दार भी उनकी निन्दा वर दो तो वह उसका शहु बन जाता है ॥ ६ ॥

कुळीनं शिक्षितं प्राप्तं झानविज्ञानपारमम्। सर्वशास्त्राधीतस्वयं सहिष्णुं देशकं तथा॥ ७॥ स्तर्वशास्त्राधीतस्वयं साहणुं देशकं तथा॥ ७॥ स्तर्वश्च स्वयन्तं च सान्तं दानं जितेन्द्रियम् । स्त्रुक्यं स्वयसंत्रुष्टं सामिमवयुम्पकम्॥ ८॥ सचियं देशकास्त्रं सत्त्र्यम्रहणे रतम्।

सावच द्शकाण्य हित्रीयणमतन्त्रितम्॥ ९॥ सततं युक्तमनसं हित्रीयणमतन्त्रितम्॥ ९॥ युक्तचारं स्विपये सीधिवप्रहकोनिदम्। पक्षस्थिचर्गवेचतारं पौरतात्तपद्प्रियम्॥ १०॥ खातकञ्चूहतत्त्वहं यठहर्षणकोविदम् । इद्विताकारतत्त्वहं यात्राक्षानविद्याग्यम् ॥ ११ ॥ इस्तिशिक्षाच्च तत्त्वक्षमहंकारविवर्जितम् । प्रगत्मं दक्षिणं दान्तं विक्ठनं युक्तकारिणम् ॥ १२ ॥ चौक्षं चौक्षजनाकोणं युमुखं सुखदर्शनम् । नायकं नीतिकुशाञ् गुणचेष्टासमन्वितम् ॥ १२ ॥ अस्तव्यं प्रश्रितं श्रुष्ट्णं मृदुवादिनमेव च । धीरं शूरं महर्ष्ट् च देशकाळोपपादकम् ॥ १४ ॥

अतः राजा उसीको मन्त्री बनावे। जो कुलीन। सशिक्षितः विद्वानः ज्ञान-विज्ञानमें पारखतः सब जास्त्रीका तस्य जाननेवास्त्रः सहनजीलः अपने देशका निवासीः कृतज्ञः बलवानः समाजीलः मनका दमन करनेवालाः जितेन्द्रियः निर्लोगः जो मिल जाय उसीसे संतीप करनेवाला खामी और उसके मित्रकी उन्नति चाहनेवाला देश-फालका शाताः वस्तुओंके संग्रहमें तत्परः सदा मनको वशमें रखनेवालाः स्वामीका हितैथी। आलस्यरहितः अपने राज्यमें गुप्तचर लगाये रखनेवाला, सधि और विग्रहके अवसरको समझनेमें कुशल, राजाके धर्म, अर्थ और कामकी उन्नतिका उपाय जाननेवाला, नगर और प्रामवासी लोगोंका प्रियः खाईँ और सुरंग खहवाने तथा व्यूह निर्माण करानेकी कलामें कुशलः अपनी सेनाका उत्साइ बढ़ानेमें प्रवीण, शकल-सूरत और चेष्टा देखकर ही मनके यथार्थ भावको समझ लेनेवालाः शत्रओंपर चढाई करनेके अवसरको समझनेमें विशेष चतरः हायीकी शिक्षाके यथार्थ तरवको जाननेवालाः अहकाररहितः निर्मीकः उदारः स्यमीः बलवानः उचित कार्यं करनेवालः ग्रदः ग्रद पुरुषीते युक्तः प्रसन्तमुखः प्रियदर्गनः नेताः नीतिवृ शलः श्रेष्ठ गुण और उत्तम चेष्टाओंसे सम्पन्न, उद्दण्डतारहितः विनयशीलः स्नेहीः मृद्-मापी, धीर, धूरवीर, महान् ऐश्वर्यंते सम्पन्न तथा देश और मालके अनसार कार्य करनेवाला हो !! ७-१४ !!

सिववं यः प्रकुरते न चैनमवमन्यते। तस्य विस्तीयते राज्यं ज्योतस्ता श्रहपतेरिव ॥ १५ ॥

नो राजा ऐसे घोग्य पुरुपको सचिव ( मन्त्री ) बनाता है और उसका कभी अनादर नहीं करता है। उसका राज्य चन्द्रमाकी चॉदनीके समान चारों ओर फैळ जाता है॥ १५॥ एतैरेख गुणैर्युको राजा शास्त्रविद्यारदः। पहन्यो धर्मपरमः प्रजापाळनतस्परः॥ १६॥

राजाको भी ऐसे ही गुणींसे युक्त होना चाहिये। साथ ही उसमें मास्रजान, धर्मरप्यणता तथा प्रजापालनकी रुपान भी होनी चाहिये, ऐसा ही राजा प्रजाजनींके टिये वान्छनीय होता है॥ १६॥

धीरो मर्षी शुचिस्तीक्ष्णः काले पुरुषकारवित् । शुक्षुषुः श्रुतवाञ्श्रोता कहापोहविद्यारदः॥ १७ ॥ राजा घीरः क्षमाशील पवित्रः समय समयपर तीस्पाः पुरुषार्यको जाननेवालाः सुननेके लिये उत्सुकः वेदनः अवण-परायण तथा तर्कनिवर्कमें कुशल हो ॥ १७ ॥

मेधावी धारणायुक्तो यथान्यायोपपादकः। दान्तः सदा प्रियाभाषी क्षमावांश्च विपर्यये॥१८॥

मेघावी) घारणाशक्तिले सम्मनः यथोचित कार्य करने-बालाः इन्द्रियसयमीः प्रिय वचन बोल्नेबाला तथा शत्रुको भी क्षमा प्रदान करनेबाला हो ॥ १८ ॥

दानाच्छेदे खर्यकारी श्रद्धालुः सुखदर्शनः। आर्तहस्तप्रदो नित्यमासामात्यो नये रतः॥१९॥

राजाको दानकी परम्पराका कमी उच्छेद न करनेवाला, श्रद्धाञ्च, दर्शनमात्रवे सुख देनेवाला, दीन-दुखियोंको सदा हायका सहारा देनेवाला, विश्वसनीय मन्त्रियोंसे युक्त स्था नीविषरायण होना चाहिये॥ १९॥

नाहंवादी न निर्वन्त्रो न यक्तिचनकारकः। कृते कर्मण्यमात्यानां कर्ता भृत्यजनप्रियः॥ २०॥

वह अहहार छोड़ दे, इन्होंसे प्रभावित न हो, जो ही मनमें आवे वही न करने छमे, मिन्त्रयोंके किये हुए कर्मरा अनुमोदन करे और वेवकीपर प्रेम रक्खे ॥ २० ॥ संगृहीतजनोऽस्तब्धः प्रसन्तवद्काः सदा । सदा भ्रत्यजनापेक्षी न क्रोधी सुमहामनाः॥ २१ ॥

अच्छे मनुष्योंका संप्रद करे, जडताको त्याय दे, सदा प्रक्रमुख रहे, वेवकॉका सदा ख्याल रक्खे, क्लिविर क्रोध न करे, अपना इदय विशाल बनाये रक्खे ॥ २१ ॥ युक्तइण्डो न निर्देण्डो धर्मकार्यानुशासनः। चारनेजः प्रजावेक्षी धर्मार्थकुशालः सदा ॥ २२ ॥

न्यायोजित दण्ड दे.दण्डका कभी त्याग न करे.धर्मकार्यका उपदेश दे! गुप्तचररूपी नेत्रोंद्वारा राज्यकी देखमाल करे. प्रजायर कृपादृष्टि रक्खे तथा उदा ही धर्म और अर्थके उपार्वनमें कुशकतापूर्वक लगा रहे ॥ २२ ॥ राजा गुणदाताकीर्णे प्रपृत्यस्तादकी भवेत् । योधाश्चेव मनुष्येन्द्र सर्वे गुणगणैर्नृताः ॥ २३ ॥ अन्वेद्य्याः सुपुरुषाः सहाया राज्यधार्णे । न विमानयितव्यास्ते राष्ट्रा चुक्रिमभीष्सता ॥ २४ ॥

पेरे वैकहाँ गुणित सम्म राजा ही प्रजाके विशे वाञ्छतीय होता है। नरेन्द्र ! राज्यकी रक्षामे वहायता देने-वाञ्च समस्त विनेक भी इसी प्रकार श्रेष्ठ गुण-समूहाँचे सम्मन होने चाहिये, इस कार्यके विशे अच्छे पुरुषोंकी ही खोज करती चाहिये तथा अपनी उजरिकी इच्छा रखनेवाळे राजा-को कभी अपने वैनिकाँका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ योघाः समस्त्रीदीराः छतकाः शस्त्रकोविदाः ॥ समैशाखसमायुक्ताः पदास्त्रिकासस्तृताः ॥ २५ ॥ समया गजपृष्ठस्था स्थान्योविशास्ताः । इम्बस्रक्षकुशला यस्य तस्येयं नृपतेर्मही ॥ २६ ॥ जिसके योद्धा युद्धमे वीरता दिखानेवाले, कृतस, श्रस्त चलानेकी कलामें कुशल, धर्मशास्त्रके ज्ञानरे सम्प्रज्ञ, पैदल सैनिकोंचे भिरे हुए, निर्मय, हाथीकी पीठपर बैठकर युद्ध करनेमें समर्थः रथचर्यामे निपुण, तथा घतुर्विद्यामें प्रवीण होते हैं, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका राज्य होता है। २५-२६॥

( ज्ञातीनामनवज्ञानं भूत्येष्वशक्ता सदा । नैपुण्यं चार्थवर्धासु यस्येते तस्य सा मही ॥

जो जातिमाइयोंका अपमान तथा सेवकोके प्रति शठता कभी नहीं करता और कार्यसाधनमें कुशल है, उसी राजाके अधिकारमें यह दृष्वी रहती है ॥ आलस्यं चैंव निद्रा च व्यसनान्यतिहास्यता।

यस्यैतानि न विधन्ते तस्यैव सुचिरं मही ॥ जिस राजामें आरुस्यः निद्राः दुर्व्यसन तथा अस्यन्त हास्यप्रियता—ये दुर्गुण नहीं हैं। उसीके अधिकारमे यह

पृथ्वी दीर्षकालतक रहती है ॥ वृद्धसेनी महोत्साहो वर्णानां चैव रक्षिता । धर्मचर्याः सदा यस्य तस्येयं सुचिरं मही ॥

जो बड़े-बूटोंकी सेवा करनेवाला, महान् उत्साही; चारी वर्णोंका रक्षक तथा सदा धर्माचरणमें तत्पर रहता है; उत्तीक पास यह पृथ्वी चिरकालतक स्थिर रहती है।। नीतिमार्गागुसरणं निस्यमुत्थानमेय च। रिपूणामनवज्ञानं तस्थेयं सुचिरं मही॥

जो राजा नीतिमार्गका अनुसरण करता, सदा ही उद्योगमें

वतर रहता और शत्रुओंकी अवहेलना नहीं करता, उत्तरे अधिकारमें दीर्वकालतक इस पृथ्वीका राज्य बना रहता है।। उत्थानं चैव दैवं च तयोनीनात्वमेच च। मतुना वर्षियतं पूर्वं वस्ये श्रृशु तदेव हि॥

पूर्वकालमें मनुजीने पुरुषार्यः दैव तथा उन दोनों। अनेक मेदोंका वर्णन किया था। वह बताता हूँ। चुनो।। उत्थानं हि नरेन्द्राणां बृहस्पतिरस्रापता। नयानयविधानकः सदा भव कुरुष्ठहः॥

कुषभेष्ठ ! बृहस्पतिजीने नरेबोंके लिये धदा ही उदोग-शील बने रहनेका उपदेश दिया है। तुम सदा नीति और अनीतिके विधानको जानो ॥

दुईदां छिद्रदर्शी यः सुष्टदामुपकारवान्। विशेषविच भृत्यानां स राज्यफलमञ्जते॥)

जो शत्रुऑको छिद्र देखे, सुद्धदाँका उपकार करे और सेवकॉको विशेषताको समझे, वह राज्यके पत्रका भागी होता है। सर्चसंग्रहणे युक्तो सृतो भवति यः सदा । उत्थानदािलो मिनाल्यः स राजा राजसत्तमः॥ २०॥

जो राजा हदा सबके सब्बर्धे संक्रन, उद्योगशील और भित्रोंने सम्पन्न होता है, वही तब राजाओं में श्रेष्ठ है ॥ २० ॥ राक्ष्या चाध्यसहस्त्रोण घीरारोहेण भारत । संग्रहीतमनुष्येण कृत्सा जेतुं वसुन्धरा ॥ ॥ २८ ॥ भारत ! जो उपर्युक्त मनुष्योंका सब्द बदता है, वह केवल एक सहस्र अश्वारोही वीरोंके द्वारा सारी प्रचीको सीत

सकता है ॥ २८॥

इति श्रीमहाभारते कान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि व्यप्सिनादे अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शन्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मनुशासन पर्वमें कुत्ता और ऋषिका संवादिवयक एक सी अठारहर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥

( दाक्षिणाख अधिक पाठके ७ श्लोक मिलाकर कुल १५श्लोक हैं )

# एकोनविंशत्यधिकशतत्तमोऽध्यायः

सेवकोंको उनके योग्य स्थानपर नियुक्त करने, कुलीन और सत्पुरुषोंका संग्रह करने, कोप बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करनेके लिये राजाको प्रेरणा

भीष्म उवाच

एवं गुणयुतान् मृत्यान् स्वे स्वे स्थाने नराधिपः। नियोजयति कृत्येषु स राज्यफलमञ्जूते ॥१॥

भीष्मजी कहते हैं — युविष्ठिर ! इस प्रकार जी राजा गुणवान् भृत्योंको अपने अपने खानपर रखते हुए कार्योम रुगाता है। वह राज्यके यथार्य फरुका मागी होता है।। १ ॥

लगाता हु। वह राष्यक यथाय काणका नाना राजा है। र ॥ न श्वा सर्व स्थानमुक्तम्य प्रमाणमभिस्तत्कृतः। आरोप्यः श्वा सकात्स्थानाद्वक्तम्यान्यत् प्रमाद्यति।र।

पहले कहे हुए इतिहाससे यह सिद्ध होता है कि कुचा अपने स्थानको छोड़कर ऊँचे चढ़ जाय तो न वह विश्वासके योग्य रह जाता है और न कभी उत्तका सकतर ही होता है। कुनेको उत्तकी जगहरे उठाकर केंचे कहानि न निर्माण क्योंकि वह दूसरे किसी केंचे स्थानपर चढकर प्रमाद रमने क्यांकि वह दूसरे किसी केंचे स्थानपर चढकर प्रमाद रमने काता है (इसी प्रकार किसी होन छलके महत्त्वमा उननी योग्यता और मर्थादासे केंचा स्थान मिल जाय हो वह प्रस्मा क्या उच्छूकुल हो जाता है )॥ २॥

स्वजातिगुणसम्पन्नाः स्वेषु कर्मसु संस्थिताः । स्वजातिगुणसम्पन्नाः स्वेषु कर्मसु संस्थिताः । प्रकर्तव्या हामात्यास्तु नास्थाने प्रक्रिया क्षमा ॥ ३ ॥

जो अपनी जातिके गुणमे सम्पन्न हो अने वर्गेश्वित कर्मोर्मे ही रुपे रहते हों। उन्हें मन्त्री बनाना चाहिये। हिं] किसीको भी उसकी योग्यतासे बाहरके कार्यमें नियुक्त करना उचित नहीं है ॥ ३ ॥

अनुरूपाणि कर्माणि भृत्येभ्यो यः प्रयच्छति । स भ्रत्यगुणसम्पन्नो राजा फलम्पाइन्ते ॥ ४ ॥ जो राजा अपने सेवकोंको उनकी योग्यताके अनुरूप

कार्य सौंपता है। वह भृत्यके गुणींसे सम्पन्न हो उत्तम फलका भागी होता है ॥ ४ ॥

ज्ञरभः ज्ञरभस्थाने सिंहः सिंह इवोजिंतः। न्याची व्याच इव स्थाप्यो हीपी दीपी यथा तथा ॥ ५ ॥

शरमको शरमकी जगह, बलवान् सिंहको सिंहके स्थानमेः बाधको वाधकी जगह तथा चीतेको चीतेके स्थानपर नियक्त करना चाहिये ( तात्वर्य यह कि चारों वर्णोंके लोगोंको उनकी मर्यादाके अनुसार कार्य देना उचित है ) ॥ ५ ॥ कर्मस्विहानुरूपेषु न्यस्या भृत्या यथाविधि । प्रतिलोमं न भृत्यास्ते स्थाप्याः कर्मफलैषिणा ॥ ६ ॥

सव सेवकोंको उनके योग्य कार्यमें ही लगाना चाहिये। कर्मफलकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि वह अपने सैवकींको ऐसे कार्योंमें न नियुक्त करे, जो उनकी योग्यता और मर्यादाके प्रतिकृत पड़ते हों ॥ ६ ॥

यः प्रमाणमतिकस्य प्रतिलोमं नराधिपः। भृत्यान् स्थापयतेऽद्युद्धिने स रञ्जयते प्रजाः ॥ ७ ॥

जो बुद्धिष्टीन नरेश मर्थादाका उल्लब्धन करके अपने भृत्योंको प्रतिकृष्ठ कार्योमें लगाता है। वह प्रजाको प्रसन्न नहीं रख सकता ॥ ७ ॥

न पालिशा न च श्रद्धा नाप्राशा नाजितेन्द्रियाः। नाकुळीना नराः सर्वे स्थाप्या गुणगणैषिणा॥ ८ ॥

उत्तम गुणोंकी इच्छा रखनेवाले नरेशको चाहिये कि वह उन सभी मनुष्योंको काममें न लगावे। जो मूर्खं, नीन्द्र। बुदिहीनः अजितेन्द्रिय और निन्दित कुछमें उत्पन्न हुए हीं ॥ साधवः कुळजाः शूरा ज्ञानवन्तोऽनसूयकाः। अक्षद्राः शुचयो दक्षाःस्युर्नराः पारिपार्श्वकाः॥ ९ ॥

साधः कुलीनः शूरवीरः ज्ञानवान्। अदोषदर्शीः अच्छे स्वभाववाले। पवित्र और कार्यदस मनुष्योंको ही राजा अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनावे ॥ ९ ॥

न्यग्भृतास्तत्पराः शान्ताश्चौक्षाः प्रकृतिजैःशुभाः। स्वस्थानानपक्षुष्टा ये ते स्यूराशां वहिश्चराः ॥ १०॥

जो विनीतः कार्यपरायणः ज्ञान्तस्वभावः चतुरः स्वामाविक शुभ गुणोंसे सम्पन्न तथा अपने-अपने पद्दपर निन्दासे रहित हों। वे ही राजाओंके वाह्य सेवक होने योग्य हैं ॥ १० ॥

सिंहस्य सततं पादवें सिंह एवानुगो भवेत्। भसिहः सिहसहितः सिह्यल्लभते फलम् ॥ ११॥

सिंहके पास सदा सिंह ही सेवक रहे । यदि सिंहके साथ विंहरे भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह विंहने तत्व्य ही फल मोगने लगता है ॥ ११ ॥

8/95/9

यस्त सिंहः श्वभिः कोर्णः सिंहकर्मफलेरतः। न स सिंहफर्ल भोक शका श्वभिरुपासितः ॥ १२॥

किंतु जो सिंह कुत्तींसे थिरा रहकर सिंहोचित कर्म एव फलमें अनुरक्त रहता है। वह कुत्तींसे उपासित होनेके कारण सिंहोचित कर्मफलका उपमोग नहीं कर सकता ॥ १२ ॥ शरैः प्राह्मिर्बर्स्थ्रतेः । प्रचमेत्रसम्बद्धेन्द्र कुलीनैः सह शक्येत कृत्सा जेतुं वसुन्धरा ॥ १३॥

नरेन्द्र । इसी प्रकार शुरवीर, विद्वान, बहुशत और कुलीन पुरुषींके साथ रहकर ही सारी पृथ्वीपर विजय पायी जा सकती है ॥ १३ ॥

नाविद्यो नानृजुः पाइवें नाप्राहो नामहाधनः। संप्राह्यो वसधापालैर्भत्यो भृत्यवतां वर ॥ १४ ॥

मृत्यवानीमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर । भूपालीको चाहिये कि अपने पात ऐसे किसी मृत्यका संग्रह न करें। जो निचाहीन। सरलता-से रहितः मूर्खं और दरिद्र हो ॥ १४॥

बाणबद्धिस्ता यान्ति खामिकार्यपरा नराः। ये भृत्याः पार्थिवहितास्तेषां सान्त्वं प्रयोजयेतः ॥ १५ ॥

जो मनुष्य खामीके कार्यमें तत्पर रहनेवाले हैं। वे धनुषसे छटे हुए बाणके समान लक्ष्यसिद्धिके लिये आगे बदते हैं। स्त्री धेवक राजाके हित-साधनमें संलग्न रहते हों। राजा मधुर बचन बोळकर उन्हें प्रोत्सहन देता रहे ॥ १५॥ कोशक्ष सततं रक्ष्यो यत्नमास्थाय राजभिः। कोशमूला हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत् ॥ १६॥

राजाओंको पूरा प्रयत्न करके निरन्तर अपने कोषकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि कोष ही उनकी जह है। कोब ही उन्हें आगे बढानेवाला होता है ॥ १६ ॥

कोष्ठागारं च ते निस्यं स्फीतैर्धान्यैःसुसंवृतम् । सदास्तु सत्सु संन्यस्तं धनधान्यपरो भव ॥ १७ ॥

युधिष्ठिर ! तुम्हारा अल-भण्डार सदा पुष्टिकारक अनाजोसे मरा रहना चाहिये और उसकी रक्षाका भार श्रेष्ठ पुरुषोंको सीप देना चाहिये । तुम सदा धन-धान्यकी मृद्धि करनेवाले बनो ॥ १७ ॥

नित्ययुक्ताश्च ते भृत्या भवन्तु रणकोविदाः। वाजिनां च प्रयोगेषु वैशारद्यमिहेष्यते ॥ १८॥

तुम्हारे समी सेवक सदा उद्योगशील तथा सुद्धकी कलामें कुशल हों। घोडोंकी सवारी करने अथवा उन्हें हॉकनेमें भी उनको विशेष चतुर होना चाहिये ॥ १८ ॥

शातिवन्धुजनावेक्षी मित्रसम्बन्धिसंवृतः। पौरकार्यहितान्वेषी कौरवनन्दन ॥ १९॥ भव कौरवनन्दन ! तम जातिभाइयोंपर ख्याक रक्खोः मित्रों और सम्बन्धियोंसे घिरे रही तथा पुरवासियोंके कार्य और हितकी सिद्धिका उपाय हॅटा करो ॥ १९॥ एवा ते नैष्ठिकी बुद्धिः प्रजाखभिहिता मया। शुनो निदर्शनं तात कि भूयः धोतमिच्छिस ॥ २०॥

तात । यह मैंने तुम्हारे निकट प्रजासलनिवस्यक किर बुद्धिका प्रतिपादन किया है और कुत्तेका दृष्टान्त सामने रक्ता है। अव और क्या सनमा चारते हो ? ॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपूर्वणि राजधर्मानुशासनपूर्वणि वर्षिसंवादे पुकीनविशस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ११९॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मीन जासनपर्वमें कुता और जािका सैवादिययक एक मी उन्नीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११९ ॥

### विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः राजधर्मका सारस्यमें वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

राजवृत्तान्यनेकानि त्वया प्रोक्तानि भारत। पूर्वनियुक्तानि राजधर्मार्थवेदिभिः॥ १॥

यधिष्टिरने कहा-भारत । राजधर्मके तत्त्वको जानने-घाले पूर्ववर्ती राजाओंने पूर्वकालमें जिनका अनुष्ठान किया है। उन अनेक प्रकारके राजीचित वर्तावांका आपने वर्णन किया | १ |

तदेव विस्तरेणोकं पूर्वहष्टं सतां मतम्। राजधर्माणां प्रवृद्धि भरसर्वभ ॥ २ ॥

भरतश्रेष्ठ ! आपने पूर्वपुरुषोद्दारा आचरित तथा सज्जन-सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उन्होंको इस प्रकार संक्षिप्त करके बताइये, जिससे उनका विद्रोपरूपसे पालन हो सके ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

रक्षणं सर्वभ्रतानामिति क्षात्रं परं मतम्। तद यथा रक्षणं कुर्यात् तथा २२ णु महीपते ॥ ३ ॥

भीष्मजी बोले-भूपाल | धत्रियके लिये सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियोंकी रक्षा करना; परंतु यह रक्षाका कार्य कैसे किया जायः उसको बता रहा हूँ। सुनो ॥२॥ यथा वर्हाणि चित्राणि विभति भूजगाशनः।

तथा बहुविधं राजा रूपं कुर्वीत धर्मवित्॥ ४॥ जैसे सॉप खानेवाला मोर विचित्र पख धारण करता है। उसी प्रकार धर्मज राजाको समय समयपर अपना अनेक प्रकारका रूप प्रकट करना चाहिये ॥ ४ ॥

तैक्षण्यं जिह्यत्वमादाल्भ्यं सत्यमार्जनमेव च । मध्यस्थः सत्त्वमातिष्ठंस्तथा वै सुखमृब्छति ॥ ५ ॥

राजा मध्यस्य-भावसे रहकर तीक्ष्णताः, कुटिल नीतिः अभय-दानः सत्यः सरलता तथा श्रेष्ठमावका अवलम्बन करे । ऐसा करनेसे ही वह सुखका मागी होता है ॥ ५ ॥ यस्मिन्नर्थे हितं यत् स्यात् तद्वर्णं रूपमादिशेत्। बहुरूपस्य राज्ञो हि स्हमोऽप्यथों न सीदति ॥ ६॥ जिस कार्यके लिये जो हितकर हो। उसमें वैसा ही रूप प्रकट करे ( उदाहरणके लिये अपराधीको दण्डदेते समयउग्र रूप और दीनोंपर अनुग्रह करते समय शान्त एव दवाह रूप प्रकट करे ) । इस प्रकार अनेक रूप धारण करनेवाले राजाना छोटा-सा कार्य भी विगड़ने नहीं पाता है ॥ ६ ॥ नित्यं रक्षितमन्त्रः स्याद् यथा मूकः शरव्छिकी । श्चर्यणाक्षरतनुः श्रीमान् भवेच्छास्रविशारदः ॥ ७ ॥

जैसे शरद्रशतुका मोर योळता नहीं, उसी प्रकार राजाकी भी मौन रहकर सदा राजकीय ग्रप्त विचारीको सुरक्षित रखना चाहिये । वह मध्र बचन बोले, सौग्य खरूपसे रहे। शोमा-सम्पन्न होने और शास्त्रींका विशेष जान प्राप्त करे ॥ ७ ॥ थापदृद्वारेषु युक्तः स्याजलप्रस्रवणेष्ट्रिव। शौलवर्षीद्कानीव दिजान् सिद्धान् समाध्येत्। अर्थकामः शिखां राजा क्रयोद्धमेष्वजोपमाम् ॥ ८ ॥

बाद्के समय जिस औरसे जल बहकर गॉवॉको हुवा देनेका सकट उपस्थित कर दे। उस स्थानपर जैसे होग मजदूत बॉध बॉघ देते हैं। उसी प्रकार जिन द्वारॉसे सकट आनेकी सम्भावना हो। उन्हें सुदृढ़ बनाने और वद करनेके ल्यिराजकी सतत सावधान रहना वाहिये। जीसे पर्वतींगर वर्षा होतेने जो पानी एकत्र होकर नदी या तालात्रके रूपमे रहताहै, उनका उपयोग करनेके लिये लोग उसका आश्रय हेते हैं। उसी प्रकार राजकी सिद्ध ब्राह्मणीका आश्रय हेना चाहिये तथा जिस प्रकार घर्मश टोगी सिरपर जटा घारण करता है, उसी तरइ राजारों भी अपना स्वार्थ तिद्ध करनेकी इच्छाते उच्च तक्षणींको धारण करना चाहिये॥ ८॥

स्यादाचरेद्रप्रमाद्तः। नित्यमुद्यतद्ण्डः लोके चायन्ययो हुट्टा वृहद्वृक्षमिवास्ववत् ॥ ९ ॥ वह सदा अपराधियोंकी दण्ड देनेके लिये उधत रहे। प्रत्येठ

कार्य सावधानीके साथ करे, लोगोंके आयन्यय देसका ताड़के बुधले रस निकालनेकी भॉति उनने धनरूपी रग है ( अर्थात् जैसे उस रसके लिये पेड़को बाट नहीं दिया जना। उसी प्रकार प्रजाका उच्छेद न करे ) ।। ९ ॥ मृजावान स्थात् स्वयूच्येषु भौमानि चरणैः त्रिगत्। जातपक्षः परिस्पन्देत् प्रेक्षेद् चैकल्यमातमनः॥ १०॥ राजा अपने दलके लोगोंके प्रति विश्वद्ध व्यवहार करे। शत्रुके राज्यमें जो लेतीकी प्रसल हो। उसे अपने दलके घोडों और वैलेंके पैरोंसे कुचल्वा दे। अपना पक्ष बल्बान् होनेपर ही अनुऑपर आक्रमण करे और अपनेमें कहाँ कैसी दुर्वल्वा है। इसका मलीगोंति निरीक्षण करता रहे॥ १०॥ दोषान् विद्युत्थाच्छनोः परपक्षान् विध्नुत्येत्। काननेप्लिय पुष्पाणि वहिर्प्योन् समाचरन्॥ ११॥

श्रमुके दोर्पोको प्रकाशित करे और उसके पक्षके छोर्पोको अपने पक्षमें आनेके लिये विचलित कर दे । जैसे छोरा बंगल्ले पूल चुनते हैं। उसी प्रकार राजा बाहरसे धनका संग्रह करे ॥ ११ ॥

उच्छितान् नाशयेत् स्फीतान् नरेम्द्रानचलोपमान् । अयेच्छानामविकातां गुप्तं रणमुपाश्चयेत् ॥ १२॥

पर्वतके समान ऊँचा सिर करके अविचलभावते वैठे हुए घनी नरेवोंको नष्ट करे। उनको जताये दिना ही उनकी छायाका आश्रय छे अर्थात् उनके सरदारीते सिलकर उनमें फूट बाल दे और गुतरूपने अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड दे॥ मानुयीवासितमोवो सम्जेत निशि निर्जने। मानुयीवासितमोवो स्मानेत निशि निर्जने। मानुयेण गुणेनेव स्त्रीभिश्चालस्तितस्त्रीरेत् ॥ १३॥

कैसे मोर आधी रातके समय एकान्त स्थानमें छिपा रहता है। उसी प्रकार राजा वर्षाकालमें झतुओंपर चदाई न करके घहरयमावसे ही महलमें रहे। मोरके ही गुणको अपनाकर स्त्रियोंसे अळ्डित रहकर विचरे ॥ १३॥

न जह्याच ततुषाणं रसेदात्मानमात्मना। चारभूमिष्यभिगतान् पाराांख परिवर्जयेत्॥१४॥

अपने कवचको कभी न उतारे । खर्य ही शरीरकी रक्षा करे । घूमनेफिलेके खानांपर राजुऑद्वारा जो जाल विकाय गये हीं। उनका निवारण करे || १४ ||

प्रणयेद् वापि तां भूमि प्रणक्येद् गहने पुनः। हन्यात्कृद्धानतिवियांस्तान् जिल्लगतयोऽहितान् ॥१५॥

राजा सुयोग समझे तो जहाँ शतुओंका जाल विछा हो, वहाँ भी अपने आपको ले जाय। यदि सकटकी सम्मादना हो तो गहन बनमें छिप जाय तथा जो कुटिल चाल चलनेवाले हों उन क्रोवमें भरे हुए शतुओंको अत्यन्त विपैले सपीके समान समझकर भार डाले॥ १५॥

नाशयेद् वलवर्हाणि संनिवासान् निवासयेत्। सदा वर्हिनिभः कामं प्रशस्तं कृतमाचरेत्। सर्वेतश्चाददेत् प्रक्षां पतक्षं गहनेप्विष ॥ १६॥

शतुकी ऐनाकी पॉल काट डाले—टारे दुर्बल कर दे, श्रेष्ट पुरुपोंको अपने निकट बराते। मोरके समान स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे—जैसे मोर अपने पंख फैलाता है, उसी फकार अपने पड़ा ( रेना और सहामकों ) का विस्तार करे। सबसे इदि—सिंदचार प्रहण करे और जैसे टिट्सियोंका दल संग्रकों वहाँ गिरता है, वहाँ चुकोंपर पत्तेतक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुओंपर आक्रमण करके उनका सर्वस्व नष्ट कर दे॥१६॥

पवं मयुष्वद् राजा खराज्यं परिपालयेत् । आत्ममुद्धिकरी नीति विद्धांत विचक्षणः ॥ १७ ॥ इसी प्रकार बुद्धिमान् राजा अपने खानकी रक्षा करने बाले मोरके समान अपने राज्यका मलीमोति पालन करे तथा उसी नीतिका आश्रय ले, जो अपनी उन्नतिमें सहायक हो ॥ १७ ॥

आत्मसंयमनं बुद्धा परबुद्धवावधारणम् । बुद्धया चात्मगुणप्राप्तिरेतच्छास्त्रनिदर्शनम् ॥ १८ ॥

केवछ अपनी धुद्धिसे मनको वशमें किया जाता है। मन्त्री आदि दूसरोंकी घुद्धिके सहयोगसे कर्तव्यका निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय धुद्धिसे आत्मगुणकी प्राप्ति होती है। यही शास्त्रका प्रयोजन है। १८।

परं विश्वासयेत् साम्ना स्वर्शाके चोपलक्षयेत् । आत्मनः परिमर्शेन बुद्धि बुद्धया विचारयेत् ॥ १९ ॥

राजा समुर वाणीद्वारा समझ। बुझाकर अपने प्रति दूसरेका विश्वात उत्सन करे । अपनी शक्तिका भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धिके कर्तव्यका निश्चय करे ॥ १९॥ स्वान्त्वयोगमतिः प्राञ्चः कार्याकार्यप्रयोजकः।

निग्द्रदुद्धेर्धीरस्य चक्तन्ये वा छत्तं तथा ॥ २० ॥ राजामें उनको चमझा-वृद्धाकर युक्तिवे काम निकालनेकी

दुद्धि होनी चाहिये । वह विद्वान् होनेके साथ ही लोगोंको क्रवंच्यकी प्रेरणा दे और अकर्तव्यकी ओर जानेथे रोके अथवा जिसकी सुद्धि गृह या गम्भीर है। उस घीर पुरुपको उपदेश देनेकी आवश्यकता ही क्या है ! ॥ २०॥

स निरुष्टां कयां प्राप्तो यदि युद्धशा वृहस्पतिः। सभावमेष्यते तमं क्राणास्मितिके ॥ २

स्वभावमेष्यते तक्षं छच्णायसमिवोदके ॥ २१ ॥ वह दुद्धिमान् राजा बुद्धिमे वृहस्पतिके समान होकर भी किसी कारणवद्य यदि निम्न श्रेणीकी बात कह डाले तो उसे चाहिये कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानीमें डालनेसे शान्त हो जाता है,जसीतरह अपने शान्त स्वभावको स्वीकार कर ले ॥२१॥ अनुयुक्षीत छत्यानि सर्वाण्येस महीपतिः ॥

आगमैरुपदिप्रानि खस्य चैंच परस्य च ॥ २२ ॥ राजा अपने तया दूसरेको भी शास्त्रमें बताये हुए

समस्य कर्मोंमें ही लगावे ॥ २२ ॥ सुदुर्गीलं तथा प्राप्तं वार्यं व्यार्थिक

सदुर्शीलं तथा पाश्चं दारं चार्थविधानवित्। सक्तर्भीण नियुद्धीत ये चान्ये च वलाधिकाः॥ २३॥

कार्य-साधनके उपायको जाननेवाला राजा अपने कार्योसे कोमळ-स्वमाव, विद्वान् तथा स्ट्र्सीर मनुष्यको तथा अन्य जो अधिक बळशाळी व्यक्ति हों। उनको नियुक्त करे॥ २३॥ अध्य दृष्ट्वा नियुक्तानि स्वानुक्षेपु कर्मसु। सर्वोक्ताननुवर्तेत स्वरांस्तन्त्रीरिसायता॥ २४॥

बैंखे बीणाके विस्तृत सार सातों खरींका अनुसरण करते

हैं, उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियोको योग्यतानुसार कर्मोमें संकम्न देख उनश्वके अनुकुळ व्यवहार करे॥ २४॥ धर्माणामविरोधेन सर्चेवां वियमाचरेत्। ममायमिति राजा यः स पर्वत इवाचळः॥ २५॥

राजाको चाहिये कि सबका प्रिय करें। किंतु धर्ममें वाधा न आने दे। प्रज्ञागणको 'यह मेरा ही प्रियसण है' ऐसा समझने-बाला राजा पर्वतके समान अविचलका रहता है।। रूप।। व्यवसायं समाधाय सूर्यो रहमीनिवायतान्। धर्ममेवाभिरक्षेत कृत्वा तुरुषे प्रियाप्रिये॥ २६॥

बैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणोंका आश्रय छे सनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अधियको समान समझकर झुद्द उद्योगका अवलम्बन करके घर्मकी ही रक्षाकरे॥ कुळप्रकृतिदेशाना धर्मेश्वान् मुद्दुभाषिणः। मध्ये व्यक्ति निर्दोषान् हिते युक्तानिवञ्चवान्॥ २७॥ अलुब्धाव्यास्त्र निर्दोषान् हिते युक्तानिवञ्चवान्॥ २७॥ अलुब्धाव्यास्त्र तित्र प्रकारिक स्वयंत्र विद्यापयेत्र स्वयंकार्येषु राजा धर्मोधरसियाः॥ २८॥

जो लोग कुळ, स्वमाव और देशके धर्मको जानते हो।
मधुरमाधी हों, युवावस्थामें जिनका जीवन निष्कलक रहा
हो, जो हितसाधनमें तत्तर और धवराहटरे रहित हो।
जिनमे लोमका अमाव हो, जो शिक्षत, जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थकी रक्षा करनेवाले हो, उन्हींको राजा
अपने समस्त कार्योमें लगावे ॥ २७-२८ ॥

पतेन च प्रकारेण कृत्यानामागृति गतिम् । युक्तः समनुतिग्डेत तुष्टधारैचपस्कृतः॥२९॥

इस प्रकार राजा चदा सावधान रहकर राज्यके प्रत्येक कार्यका आरम्भ और समाप्ति करे। प्रममें स्तोप रखे और ग्रुप्तकरोको सहायताले राष्ट्रको सारी सत्ते जानता रहे।। २९॥ स्रमोधकोधहर्षस्य सर्य छत्यान्यवेक्षितुः। आसमप्रत्ययकोदास्य वसुरेव ससुन्धरा॥ ३०॥

जिसका हुएँ और क्रोय कमी निष्फल नहीं होता जो स्वयं ही वारे कार्योकी देखमाल करता है तथा आत्मविश्वात ही जिसका खजाना है, उस राजाके लिये यह बसुन्मया (पृष्वी) ही भन देनेवाळी बन जाती है ॥ २०॥

ही धन देनेवाळी बन जाती है ॥ २० ॥ व्यक्तश्चानुष्रहो यस्य यथार्थक्षापि निम्नहः । गुप्तात्मा गुप्तराष्ट्रश्च स राजा राजधर्मवित् ॥ ३१ ॥ जिसका अग्रमह स्वपर प्रकट है तथा निवका निम्नह

जिसका अनुमह सभपर अकट ह तथा । जन्म । निर्मा ( दण्ड देना ) भी यथार्थ कारणसे होता है। जो अपनी और अपने राज्यकी सुरक्षा करता है। वही राजा राजधर्मका हाता है।। निर्मा राष्ट्रमवेक्षेत गोभिः सूर्य इवोदितः।

चरान् स्वतुचरान् विद्यात् तथा बुद्धवास्य चरेत्॥३२॥ त्रेसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणोद्वारा सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करते ( या देखते ) हैं। उदी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टिसे समूर्ण राष्ट्रका निरीक्षण करे।

गुप्तचरींको बारंबार भेजकर राष्ट्रके ग्रमाजार जाने तथा स्वव अपनी द्वादिके द्वारा भी सोच-विचारकर कार्य करे ॥ ३२ ॥ कार्ल आसमुपान्चान्नार्थे राजा प्रसूचयेत् । अहन्यहान संदूद्धानमहीं गामित्र वृद्धिमान ॥ ३३ ॥

जब-त्यहान सद्वह्यानस्य गासम्य सुन्दमान् ॥ ३३ ॥ वृद्धिमान् राज्य समय पड़नेयर ही मजाने घन है । अने अर्थ-संबद्धकी नीति किसीके सम्मुख प्रकट न करे । के बुद्धिमान् मनुष्य गायकी रक्षा करते हुए ही उसने दूग हुरता है। उसी प्रकार राज्य स्था पृथ्वीका पालन करते हुए ही उसने घनका दोहन करे ॥ ३३ ॥

यथा क्रमेण पुष्पेश्यक्षिमोति मधु पट्पदः। तथा द्रव्यमुपादाय राजा कुर्वात संचयम्॥ ३४॥ जैवे मधुमक्वी क्रमशः अनेक पूछोते एका स्वय

जल मञ्जूमस्या क्रमशः अनेक पूछीर एका एक्ट इस्के शहर वैचार करती है। उसी प्रकार राजा कम्हा प्रजा जनोंके थोदा-थोदा हृद्य केकर उसका स्वय हरे ॥ १४॥ यदि गुप्तावशिष्टं स्थास् तिहन्तं धर्मकारोः ।

संचयात्र विसर्गी स्याद् राजा शास्त्रविदात्मयाना १५। जो धन राज्यकी सुरक्षा करनेसे बचे, उसीको धर्म शीर उपभोगके कार्यमें खचे करना चाहिये। शास्त्र शीर

उपभोगके कार्यमें खर्च करना चाहिये । ग्रावन और मनस्ती राजाको कोषागारके राचित पत्तचे द्रव्य छेत्रर भी खर्च नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ नार्थमरूपं परिभवेशायमन्येत शावयान् ।

युद्धश्वा सुद्धश्वेदात्मानं न चातुहिद्यु विश्ववेदा॥ ६६॥ योडा-चा भी घन मिलला हो तो उत्पन्न तिरस्तार न करे। बाजु वाक्तिहीन हो तो भी उत्पन्नी अबहेदना न वरे। बुद्धिने अपने स्वरूप और अवस्वान्नी तमहे तथा दुदिशीनंतर

बुद्धिते अपने खरूप और अवस्थाको तमझे तथा बुद्धिरीनी कमी विश्वास न करे ॥ ३६ ॥

धृतिदोह्यं संयमो बुद्धिरातमा धैर्यं शौर्यं देशकालापमादः। अलपस्य वा चहुनो चा विदुद्धो

धनस्यतान्यप्ट समिन्धनानि ॥ ३७ ॥ धारणाश्चीकः चतुत्वा, वक्षमः ब्रुढिः शरीरः धेर्वः धीरं तथा देश-काळकी परिखितिते अवावनान न स्दनान्ये आठ गुण योडे या अधिक धनको नदानिके ग्रुढम सावन दे अर्थात् धनस्पी अधिको प्रच्वाळित करनेके लिये ईचन हैं ॥ ३७ ॥

अग्निः स्तोको वर्धतेऽप्याज्यसिको वीजं चैकं रोहसहस्रमेति ।

आयव्ययो विपुत्ने संनिशास्य तस्माद्रस्य नावमन्येत वित्तम् ॥ ३८॥

योडी-सी भी आग यदि घीते हिंच जाप तो बदरर वहुत बड़ी हो जाती है। एक ही छोटेने बीव हो ये देनेर उसले चहुतों बीज पैदा हो जाते हैं। इभी प्रकार मानूर आन स्थयके विषयमें विचार करके थोड़ेने भी धनवा प्रकार न करें।। ३८॥ वालोऽप्यवालः स्त्रवियो रिपुर्यः सदा प्रमत्तं पुरुषं निहन्यात् । कालेनान्यस्तस्य मूलं हरेत कालनाता पाथिवानां चरित्रः ॥ ३९॥

शतु जालक, जवान अथवा बुदा ही नयों न हो, चदा सावधान न रहनेवाले मनुष्यका नाचा कर हालता है। दूसरा कोई धनसम्पन्न शतु अनुकूल समयका सहयोग पाकर राजाकी जड़ उखाड सकता है। इसलिये जो समयको जानता है, वही समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ है॥ ३९॥

> हरेत् कीर्तिं धर्ममस्रोपरुच्या-वर्ये वीर्घे वीर्घमस्रोपहुन्यात् । रिपुर्केषा दुवैलो वा चली वा तस्माच्छन्नोर्नेव हीयेब् यतातमा॥ ४०॥

देप रखनेवाळा गत्रु दुर्वळ हो या वळवात्, राजाकी कीर्ति नष्ट कर देता है, उसके धर्मेर्स वाधा पहुँचाता है तथा वर्षेपार्थवर्तमें उसकी वर्ढी हुई शक्तिका विनाश कर डाळता है। इस्किये मत्को बहार्स रखनेवाळा राजा शत्रुकी ओरसे छापरवाइ न रहे || ४० ||

> क्षयं षृद्धि पाळनं संचयं वा धुद्ध्याप्युभीसंहती सर्वकामी। ततश्चान्यन्मतिमान् संद्धीत तस्याद् राजा चुद्धिमत्तां श्रयेत॥ ४१॥

हानिः छामः रह्या और सग्रहको जानकर तथा सदा परस्पर सम्बन्धित येश्वर्य और भोगको भी मलीमांति समझकर झिंडमान् राजाको शत्रुके साथ स्विथ या विग्रह करना चाहिये; हस विवयपर विचार करनेके लिये झिंडमानींका सहारा छैना चाहिये॥ ४१॥

> युद्धिर्दाता घरुवन्तं हिनस्ति वर्छं युद्धया पास्यते वर्धमानम् । राष्ट्रविद्धया सीदते वर्धमानो

युद्धैः पश्चात् कर्मं यत्तत् मशस्त्रम्॥ ४२॥ मितमागाळिनी द्वद्धिः बळवात्को भी पछाङ् देती है। वहता द्विक हारा नष्ट होती हुए बळकी भी राजा होती है। वहता हुआ गष्टु भी द्विके हारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगाता है। वह खाँने हैं। बुद्धित तोनकर पीछे जो कर्म किया जाता है। वह खाँने सम होता है।। ४२॥

सर्वान् कामान् कामयानो हि धीरः , सत्त्वेनाल्पेनाप्तुते हीनदोपः। यश्चात्मानं प्रार्थयतेऽर्थ्यमानैः

श्रेयःपार्च पूरयते च नास्तम् ॥ ४३॥ विलने सन प्रकारके दोगीका त्याग कर दिया है। बह चीर राजा यदि किसी बस्तुकी कामना करे तो नह योहासा नळ लगानेपर भी अपने सम्पूर्ण कामनार्जीको प्राप्त कर लेला है। जो आपने सम्पूर्ण कामनार्जीको प्राप्त कर लेला है। जो आवश्यक सस्तुजीत सम्प्रक्त होनेपर भी अपने छिये कुछ

चाहता है अर्थात् दूसरींसे अपनी इन्छा पूरी करानेकी आश रखता है, वह छोमी और अहड़ारी नरेश अपने श्रेयका छोटान्सा पात्र भी नहीं भर सकता ॥ ४३ ॥

> तसाद् राजा प्रगृहीतः प्रजासु सूछं छह्म्याः सर्वशो ह्याददीत । दीर्घे काळं द्यपि सम्पीड्यमानो

विद्युत्सम्पातमपि वा नोजिंतः स्यात् ।४४। इसक्रिये राजाको चाहिये कि वह सारी प्रजापर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर ( धन ) वसूल करे । यह दीर्षकाल-तक प्रजाको सताकर उसपर विजलीके समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाये ॥ ४४ ॥

> विद्या तपो वा विपुर्छ धनं वा सर्वे द्वेतद् ध्यवसायेन शक्यम् । युद्धयायत्तं त्रिवसेद् वेहचत्सु तसाद् विद्याद् ध्यवसायं प्रमृतम्॥४५॥

बिया, तर तथा प्रजुर धन-थ वन उचोमले प्राप्त हो चकते हैं। वह उचोग प्राणियोंमें हुद्धिके अधीन होकर रहता है। अवः उचोगको ही समस्त कायोंकी सिद्धिका पर्याप्त स्वान समक्षे ॥ ४५॥

यत्रासते मतिमन्तो मनस्विनः शको विष्णुर्यत्र सरस्वती च । यसन्ति भूतानि च यत्र निर्ह्यं

वस्साव् विद्वान् साधमन्येत देहम् ॥४६॥
अतः जहाँ आनेन्द्रियोमे बुद्धिमान् एवं मनसी महर्षि
निवाव करते हैं \* विद्यमें दिन्द्रयोके अधिष्ठात् देवताके रूपमें
इन्द्रः विष्णु एव चरस्वतीका निवास है तथा जिसके भीवर
चटा धन्पूर्ण प्राणी वास करते हैं अर्थात् को छरीर समस्त
प्राणवीके जीवन-निर्वाहका आचार है, विद्वान् पुरुषको चाहिये
कि उस मानव-देहकी अवदेखना न करें ॥ ४६॥

लुन्धं हन्यात् सम्प्रदानेन नित्यं लुन्धस्त्रति परवित्तस्य नैति । सर्वो लुन्धः कर्मगुणोपमोगे

योऽर्थेहींनो धर्मकामो जहाति ॥ ४७॥ राजा कोमी मनुष्यको सता ही कुछ देकर दबाये रक्खे; क्योंकि कोमी पुरुष दूसरेके धनते कमी तृप्त नहीं होता । एत्क्रमॉके फलस्क्प पुष्तका उपमोग करनेके लिये तो सभी टाळायित रहते हैं। परतु जो लोमी धनहीन है, वह धर्म और काम दोनोंको त्याय देता है ॥ ४७ ॥

धनं भोगं पुत्रदारं समृद्धि सर्वे लुन्धः प्रार्थयते परेवाम् ।

 'स्मानेन गौतममरहाजी' सत्यादि श्रुविके असुसार सम्पूर्ण बानेन्द्रियोक्त गौतम, मरद्वाच, बतिष्ठ और विश्वामिन आदि महिषयों-से सम्बन्ध स्वित होता है। लब्धे दोषाः सम्भवन्तीह सर्वे तसाद राजा न प्रगृह्वीत लुब्धम्॥४८॥

लोभी मनुष्य दूसरोंके घनः भोग-सामग्रीः स्त्री-पुत्र और समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है । छोमीमें सब प्रकारके दोष प्रकट होते हैं; अतः राजा उसे अपने यहाँ किसी पदपर स्थान न है ॥ ४८ ॥

चोदयेत । जघन्यमपि संदर्शनेन पुरुषं आरम्भान् द्विषतां प्राज्ञः सर्वार्थाश्च प्रसद्दयेत् ॥ ४९ ॥

बुद्धिमान् राजा नीच मनुष्यको देखते ही अपने यहाँसे दूर हटा दे और यदि उसका वश चले तो वह शतुओंके सारे उद्योगो तथा कार्योका विध्वंस कर डाले ॥ ४९ ॥ धर्मान्वितेषु विद्याता मन्त्री गुप्तश्च पाण्डव।

आसो राजा कुळीनश्च पर्याप्तो राजसंग्रहे ॥ ५० ॥ पाण्डुनन्दन ! धर्मातमा पुरुषोमें जो विशेषरूपसे सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता हो, उसीको मन्त्री बनावे और उसकी सुरक्षा-का विशेष प्रयन्ध करे । प्रजाका विश्वासपात्र और कलीन-राजा

नरेशोंको वशमें करनेमें समर्थ होता है ॥ ५० ॥ नरदेवधर्मा-विधिप्रयुक्तान्

नुकान् समासेन निबोध बुद्धवा । इमान् विद्ध्याद् ब्यतिस्त्य योवै

राजा महीं पालयितुं स शकाः॥ ५१॥ राजाके जो शास्त्रीक धर्म हैं, उन्हें संक्षेपसे मैने यहाँ बताया है। तुम अपनी बुद्धिले विचार करके उन्हे हृद्यमे धारण करो । जो उन्हें गुक्से सीखकर दृदयमे धारण करता और आन्वरणमें लाता है, वही राजा अपने राज्यकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है ॥ ५१ ॥

अनीतिजं यस्य विधानजं सुखं विधिवत्प्रदृश्यते । हुठप्रणीतं गतिर्महीपते-न विद्यते तस्य र्न विद्यते राज्यसुखं ह्यनुत्तमम् ॥ ५२ ॥ जिन्हे अन्यायसे उपार्जितः हठसे प्राप्त तथा दैवके विधान

के अनुसार उपलब्ध हुआ सुल निधिके अनुरूप प्राप्त हुआ-सा दिखायी देता है, राजधर्मको न जाननेवाले उस राजाकी कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्यसुख चिर-स्थायी नहीं होता ॥ ५२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वेणि राजधमीनुशासनपर्वेणि राजधमीकथने विशस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२०॥ इस प्रकार श्रीमहत्मारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजघर्मानुगासनपर्वमें राजघर्मका वर्णनिवयक एक सौबीसमें अध्याव पूराहुना ॥१२०॥

धनैविंशिष्टान् मतिशीलप्रजितान गुणोपपनान् यधि दृष्टिकमान्। गुणेषु हड्डा न चिरादिवात्मवान्

यतोऽभिसंधाय निहन्ति शात्रवान ।५३। उक्त राजधर्मके अनुसार सधि विषद् आदि गुणींके प्रयोगमे सतत सावधान रहनेवाला नरेश धनसमन्ना हुडि और बीलके द्वारा सम्मानितः गुणवान् तथा सुद्रमें जिनका पराक्रम देखा गया है। उन वीर शतुओंको भी कृटकीशल पूर्वक नष्ट कर सकता है ॥ ५३ ॥

पद्येद्रपायान विविधैः क्रियापथै-र्न चानुपायेन मति निवेशयेत । श्चियं विशिष्टां विष्ठं यशो धनं

न दोषदर्शी पुरुषः समरनुते ॥ ५४ ॥ राजा नाना प्रकारकी कार्यपदातियोद्दारा शत्रु-विजयके बहुत-से उपाय हूँढ निकाले। अयोग्य उपायते काम टेनेरा विचार न करें जो निर्दोष व्यक्तियोंके भी दोप देखता है। वह मनुष्य विशिष्ट सम्पत्तिः महान् यग और प्रचर पन नहीं पा सकता ॥ ५४ ॥

श्रीतिप्रवृत्ती विनिवर्तिती यथा सुहृत्सु विशाय तिवृत्य चोभयो। । मित्रं गुरुभारमावहेत् तदेव सुस्मिग्धमुदाहरेद् वुधः॥ ५५॥

सुद्धदोंमेंसे जो दो मित्र प्रेमपूर्वक साथसाय एक कार्यमें प्रवृत्त होते हों और साथ-ही-साथ उसने निवृत्त होते हीं। उन्हें अन्छी तरह जानकर उन दोनोंमेंसे जो मित्र लीटकर मित्रका गुरुतर भार वहन कर सकें। उसीको विद्वान् पुरुष अत्यन्त स्नेही मित्र मानकर दूषरोंके सामने उसका उदाइरण दें॥

एतान् मयोकांश्चर राजधर्मान् नॄ णां च गुप्तौ मतिमाद्धत्स्व। अवाप्स्यसे पुण्यफलं सुखेन

सर्वो हि लोको नृप धर्ममूलः॥ ५६॥ नरेश्वर ! मेरे बताबे हुए इन राजधर्मीका आचरण क्रो और प्रजाके पालनमें मन लगाओं । इससे तुम सुखर्चक पुष्प

फल प्राप्त करोगे; क्योंकि सम्पूर्ण जगत्का मूल घर्म ही है।

# एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

दण्डके खरूप, नाम, उक्षण, प्रभाव और प्रयोगका वर्णन युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आरने घर न्नान्न

राजधर्मका वर्णन किया । इसके अनुसार महान् दण्ड ही राजा युषिष्ठिर उवाच **ईश्वर है**। दण्डके ही आचारपर सत्र दुछ टिका हुआ है ॥१॥ सनातनः ।

अयं पितामहेनोक्तो राजधर्मः र्श्वरक्ष महादण्डो दण्डे सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥ देवतानासृषीणां च पितृणां च महात्मनाम् । यक्षरक्षांपिशाचानां साध्यानां च विशेषतः॥ २ ॥ सर्वेषां प्राणिनां छोकेतिर्यन्योतिनिवासिनाम् । सर्वेष्यापी महातेजा दण्डः श्रेयानिति प्रभो ॥ ३ ॥

प्रमो । देवता ऋषिः पितरः महात्माः यक्षः राध्वकः पित्राच तथा साध्यमण एव पद्य-पिक्षेत्रकी योजिमें निवास करनेवाले जगत्के समस्त प्राणियोंके लिये मी सर्वत्यापी महातेजस्ती दण्ड ही कस्याणका साधन है ॥ २-३ ॥ इत्येवसुक्तं भवता दण्डे वे सचराचरम्। पत्र्यता लोकमासक्तं सद्धरासुरमानुषम्। पत्रविच्छाम्यहं क्षातुं तत्त्वेन भरतर्षभ ॥ ४ ॥

देवता। अधुर और मनुष्योतित इत सम्पूर्ण विश्वको अपने समीप देखते हुए आपने कहा है कि दण्डपर ही चराचर जगत् प्रतिष्ठित है। मरतश्रेष्ठ । मैं यथार्थरूपते यह सव जानना चाहता हूं॥ ४॥ को दण्डा कोहरोो दण्डा किस्पा किंपरायणः।

किमात्मकः कथंभूतः कथंभूतिः कथं प्रभो ॥ ५ ॥ दण्ड नग्रा है ! केला है ! उसका स्वरूप किल तरहका

दण्ड क्या है ! कंगा है ! उसका खरूप किंग तरहका है ! और किसके आधारपर उसकी खिति है ! प्रमो ! उसका उपादान क्या है ! उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ! उसका आकार कैया है ! ॥ ५ ॥

जागतिं च कथं दण्डः प्रजाखबिहतात्मकः । कश्च पूर्वापरमिदं जागतिं प्रतिपाळयन् ॥ ६॥

वह किस प्रकार सावधान रहकर सम्पूर्ण प्राणियोपर धासन करनेके लिये जागता रहता है १ कौन इस पूर्वोपर जगत्का प्रतिपालन करता हुआ जागता है १ ॥ ६ ॥ कक्ष विद्यायते पूर्व को बरो दण्डसंक्षितः। किसंस्थक्ष भवेद् दण्डः का धास्य गतिरुच्यते॥ ७ ॥

पहले इसे किस नामसे जाना जाता था १ कौन दण्ड प्रसिद्ध है १ दण्डका आधार क्या है १ तथा उसकी गति क्या बताबी गयी है १ ॥ ७ ॥

भीष्म खवाच

श्रणु कौरव्य यो दण्डो व्यवहारो यथा च सः। यसिन हि सर्वमायचं स दण्ड इह केवळः॥ ८॥

भीष्मजीने कहा—कुनन्दन ! दण्डका जो स्वस्य है तया जिस प्रकार उसको ध्यवदार कहा जाता है। वह सब पुग्हें बताता हूँ। गुनो । इस समारमें सब कुछ जिसके अधीन है। वही अद्वितीय पदार्थ यहाँ 'दण्ड' कहळाता है ॥ ८ ॥ धर्मस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । तस्य छोपः कथं न स्थाएळोकेष्ववहितात्मनः ॥ ९ ॥ इत्येषं व्यवहारस्य व्यवहारत्वमिष्यते ।

महाराज । धर्मका ही दूसरा नाम व्यवहार है। छोक्सें सतत सावधान रहनेवाले पुरुषके धर्मका किसी तरह छोप न हो, हतीलिये दण्डकी आवस्यकता है और यही उस व्यवहार-का व्यवहारत्व है ॥ ९५ ॥ अपि चैतत् पुरा राजन् मजुना प्रोक्तमादितः ॥ १० ॥ सुप्रणीतेन दण्डेन प्रियाप्रियसमात्मना । प्रजा रक्षति यः सम्यग्धर्म एव स केवलः ॥ ११ ॥

राज्त् । पूर्वकालमें मनुने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रियके प्रति समान मान रखकर—किसीके प्रति पक्षपात न करके दण्डका ठीक-ठीक उपयोग करते हुए प्रजाकी मलीमाँति रक्षा करता है, उसका वह कार्य केवल धर्म है।। यथोक्तमेतद् चचनं प्रागेच मनुना पुरा। यसमयोक्तं मनुष्येन्द्र ब्रह्मणो चचनं महत्॥ १२॥ प्रामिदं चचनं प्रोक्तमतः प्राग्चचनं चिद्धः। व्यवहारस्य चाल्यानाद व्यवहार इहोच्यते॥ १३॥

नरेन्द्र ! उपर्युक्त सारी नार्ते मनुजीन पहले ही कह दी हैं और मैंने जो यात कही है। वह ब्रह्माजीका महान् वचन है। यही वचन मनुजीके द्वारा पहले कहा गया है। इसिलये इसको 'आग्वचन' के नामसे भी जानते हैं। इसमें व्यवहारका प्रति-पादन होनेसे यहाँ व्यवहार नाम दिया गया है।। १२-१३।। इण्डे जिब्दर्गः स्ततं सुप्रणीते प्रवर्तते। दैवं कि परमो दण्डो रूपतोऽग्निरियोस्थितः॥ १४॥

दण्डका ठीक ठीक उपयोग होनेपर राजके धर्म, अर्थ और कामकी छिद्धि चदा होती रहती है। इसकिये दण्ड महान् देवता है, यह अग्निके समान तेजस्ती रूपसे प्रकट हुआ है।। नीकोरपळदळस्यामश्चतुर्देष्टश्चतुर्भुजः

अप्रपान्नैकतयनः शंकुकर्णोध्वरीमवान् ॥ १५॥ इक्षके शरीरकी कान्ति नील कमलदल्के समान श्याम है। इक्षके चार दार्टे और चार धुजाएँ हैं। आठ पैर और अनेक नेत्र हैं। इक्के कान खूँढ़ेके समान हैं और रोएँ कपरकी ओर उठे हुए हैं॥ १५॥

जटी द्विजिद्धस्ताम्रास्यो सृगराजतनुच्छदः। एतद् रूपं विभर्त्युगं दण्डो नित्यं दुराधरः॥१६॥

इंछके सिरपर जटा है। मुखमें दो जिहाएँ हैं। मुखका रंग तोंबेके समान है। शरीरको ढकनेके लिये उसने व्याघचर्म धारण कर रक्खा है। इस प्रकार तुर्धर्प दण्ड सदा यह भयंकर रूप धारण किये रहता है ।। १६॥

वसिर्धनुर्गदा शक्तिस्त्रिश्चलं मुद्गरः शरः। मुसलं परगुश्चकं पाशो दण्डरितोमराः॥१७॥

- विगतः अवहारः धर्मस्य येन सः न्यवहारः । दूर हो गवा है धर्मका अवहार ( लोप ) निस्ते द्वारा, षष्ट न्यवहार है । इस न्युत्पिके अनुसार धर्मको छात होनेले प्रचाना ही न्यवहारका न्यवहारल है ।
- अयहाँ पंद्रहर्वे और सोलहर्वे कोकमें आये हुए परोक्ती नील-कण्ठने ज्यावहारिक एण्डके विश्वेषणरूपसे भी सङ्गति लगायी है | इन विश्वेषणोंको रूपक मानकर अर्थे किया है |

सर्वप्रहरणीयानि सन्ति यानीह कानिचित्। दण्ड एव स सर्वातमा लोके चरतिमूर्तिमान्॥ १८॥

खन्नः धनुषः गदाः शक्तिः निश्चलः मुद्गरः नाणः मुसलः फरसाः चकः पागः दण्डः मृष्टिः तीमर तथा दूसरे-दूसरे वो कोई प्रहार करने योग्य अल्ल-शल्च हैं। उन सबके रूपमे सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान् होकर जगत्मे विचरता है।।

भिन्दंिक्छन्दन् रुजन् कुन्तन् दारयन् पादयंस्तथा।

धातयन्त्रभिधावंश्च दण्ड पव चरस्युत ॥ १९॥

वही अपराधियोको मेदताः छेदताः पीड़ा देताः काटताः चीरताः फाडता तथा मरवाता है । इस प्रकार दण्ड ही स्थ ओर दौड़ता-फिरता है ॥ १९ ॥

असिविंशसनो धर्मस्तीक्ष्णवर्मो दुराधरः। श्रीगर्मो विजयः शास्ता व्यवहारः सनाततः॥ २०॥ शास्त्रं ब्राह्मणमन्त्राश्च शास्ता प्राग्ववृतां वरः। धर्मपालोऽक्षरो देवः सत्यगो नित्यगोऽव्रजः॥ २९॥ असंगो छद्रतनयो मजुर्ज्येष्टः शिवंकरः। नामान्येतानि दण्डस्य कीर्तितानि युधिष्ठिर॥ २२॥

युचिष्ठिर ! असि विश्वतन, धर्म, तीक्णवर्मा, दुराधरः श्रीनार्म, विजय, शास्ता, व्यवहार, सनातन, शास्त्र, वास्त्रण, सम्न, शास्त्रा, प्राग्वदतावर, धर्मपाछ, अक्षर, देव, सत्यग, नित्यग, अग्रज, असङ्ग, चढ्रतनय, मनु, ज्येष्ठ और शिवंकर—य दण्डके नाम कहे गये हैं ॥ २०-२२ ॥

दण्डो हि भगवान् विष्णुर्दण्डो नारायणः प्रभुः । शद्यद् द्वपं महद् विश्वन्महान् पुरुष उच्यते ॥ २३ ॥

दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान विष्णु है शौर नरीं (मनुष्यों) का अयन (आश्रय) होनेके नारायण कहलाता है। वह प्रभावशाली होनेके प्रभु और वदा महत् रूप धारण करता है, इसलिये महान् पुरुष कहलाती है। रही तथोक्ता ब्रह्मकन्येति लक्ष्मीर्जृत्तिः स्तरस्वती। दण्डनीतिर्जगदात्री दण्डनी हि बहुविष्रहः॥ २४॥

इसी प्रकार दण्डनीति भी ब्रह्माजीकी कन्या कही गयी है। रूस्मी, शुंचि, सरस्वती तथा जगद्धान्ती भी उसीके नाम है। इस प्रकार दण्डके बहुत से रूप हैं। २४॥ अर्थानर्थी सुखं दुःखं धर्माधर्मी वळावळे। दौर्भाग्यं भागधेयं च पुण्यापुण्यं गुणागुणौ॥ २५॥ कामाकामावृतुर्मासः शर्वरी दिवसः क्षणः। अप्रमादः प्रमादश्च हर्षकोधौ श्रामो दमः॥ २६॥ देवं पुरुषकारश्च मोक्षामोक्षौ भयाभये। हिसाहिसे तयो यक्षः संयमोऽथ विपाविषम्॥ २७॥ अन्तश्चादिश्च मध्यं च कृत्यानां च प्रपञ्चनम्। मदः प्रमादो दर्पश्च दम्भो धर्यं नयानयौ॥ २८॥ अशकिः श्राकीरत्येवं मानस्तमौ व्ययाव्ययौ। अशकिः श्राकीरत्येवं मानस्तमौ व्ययाव्ययौ। वित्रयश्च विसर्गश्च विसर्गश्च काळाकाळी च भारत॥ २९॥ वित्रयश्च विसर्गश्च काळाकाळी च भारत॥ २९॥

अनुतं द्यानिता सत्यं अझाश्रद्धे तथेव च।
इहीवता व्यवसायश्च ठाभाठाभां जयाजयो ॥ ३० ॥
तीक्ष्णता मृदुता मृत्युरागमानागमां तथा।
विरोधश्चाविरोधश्च कार्याकार्ये वठावठे ॥ ३६ ॥
अस्या चानस्या च धर्माधर्मा तथेव च।
अपत्रपानपश्चपे हीश्च सम्प्रिक्षपदम् ॥ ३२ ॥
तेज्ञः कर्माणि पाण्डित्यं वाक्शकिस्तस्वनुद्धिता।
एवं दण्डस्य कौरव्य ठोकेऽस्मिन् वहुस्तता॥ ३३ ॥

अर्थ-अनर्थ, सुख-दु:ख, धर्म-अधर्म, वल अवन, दीर्भाग्य-सीमाग्यः पुण्य-पापः गुण-अवतुणः काम अरामः त्रातु-मासः दिन-रातः क्षणः प्रमाद-अप्रमादः हर्षं क्रोधः धमः दम, दैव-पुरुषार्थ, वन्ध-मोक्ष, भय-अभय, हिंसा-अहिंगा। तप-यज्ञ, संयम, विष-अविष, आदि, अन्त, मध्य, कार्यविसार, मदः असावधानताः दर्षे, दम्मः धैर्यः नीति अनीतिः द्यक्तिः अशक्ति, मान, स्तब्धता, व्यय-अव्यय, विनय धान, कान-अकालः सत्य-असत्यः ज्ञानः श्रद्धा-अश्रद्धाः अकर्मण्यताः उद्योगः, लाम-हानिः, जय-पराजयः, तीक्ष्मता-मृद्ताः, मृत्युः आना-जानाः विरोध-अविरोधः कर्तव्य-अवर्तव्यः सप्तना निर्बळता, अस्या-अनस्या, धर्म-अधर्म, लजा-अलजा, सम्पत्ति-विपत्तिः स्थानः तेजः कर्मः पाण्डित्यः वाक्रांकि तथा तत्व बोध-ये सब दण्डके ही अनेक नाम और रूप हैं। प्रवनदन! इस प्रकार इस जगत्मे दण्डके बहुत से रूप हैं ॥२५-२३॥ न स्याद् यदीह दण्डो वै प्रमथेयुः परस्परम् । भयाद् द्ण्डस्य नान्योन्यं प्नन्ति चैव युधिप्रिर ॥ ३४ ॥

सुधिद्वर ! यदि वसारमें दण्डकी ध्ववद्या न होती तो स्व स्त्रोग एक दूसरेको नष्टकर डाकते । दण्डके ही भववेमनुष्य आपसमें मार-काट नहीं मचीते हैं ॥ ३४ ॥ दण्डेन रक्ष्यमाणा हि राजनहरुहः प्रजाः । राजानं वर्षयन्तीह तस्माद् दण्डः प्रायणम् ॥ ३५ ॥

राजन् । दण्डले सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही हत वाग्न्सं अपने राजको प्रतिदिन धन-धान्यसे सम्पन्न करती रहती है। इसक्तिय दण्ड ही सक्को आश्रय देनेवाल है।। १५।। व्यवस्थापयति क्षिप्रसिमं लोकं नरेटवर। सत्ये व्यवस्थितो धर्मो ब्राह्मणेष्यवतिष्टने।। ३६॥ नरेश्वर। दण्ड ही इस लोकको जीव ही मत्यने स्वारिन

करता है। सत्यमे ही धर्मकी खिति है और धर्म ज्ञारानि खित है।। १६॥ धर्मयुक्ता द्विज्ञश्रेष्ठा चेदयुक्ता भवन्ति च। चसूच यहा चेदेश्यो चहाः प्रीणाति देवताः॥ ३७॥ प्रीताश्च देवता नित्यमिन्द्रे परिवदन्त्यपि। अन्तं ददाति द्यकश्चाप्यनुगृहन्तिमाः प्रज्ञाः॥ ३८॥ अग्ना ददाति द्यकश्चाप्यनुगृहन्तिमाः प्रज्ञाः॥ ३८॥ आणाश्च सर्वेभृतानां नित्यमन्ने प्रतिष्टिताः। ससात् प्रजाः प्रतिष्टन्ते दण्डो जागति नासु च॥१९॥ धर्मयुक्त श्रेष्ठ झाहाण वेदोंका खाध्याय करते है । वेदों वे ही यज्ञ प्रकट हुआ है। यज्ञ देवताओं को त्रुप्त करता है। त्रुप्त हुप्ट देवता इन्ट्रन्य प्रकांके क्षिये प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इसके इन्ट्र प्रजाजनोंगर अनुश्रह करके ( समयपर वर्धाके द्वारा खेळी उपजाकर ) उन्हें अब देता है, समस्त प्राणियोंके प्राण सदा अवगर ही टिके हुए हैं; इसक्षिय दण्डते ही प्रजाओं की स्थिति यनी हुई है। वही उनकी रक्षाके क्षिये सदा जाग्रत् रहता है।। प्रवंप्रयोजनक्षीय दण्डा क्षात्रियतां गतः। रक्षान प्रजाः स जागतिं नित्यं स्वयहितोऽक्षरः ॥४०॥

ह्स प्रकार रक्षारूपी प्रयोजन छिद्र करनेवाला दण्ड क्षत्रियभावको प्राप्त हुआ है । वह अविनाशी होनेके कारण स्दा सवयान होकर प्रजाकी रक्षाके लिये जाराता रहता है ॥ ईश्वरः पुरुषः प्राणः सरसं स्वित्तं प्रजापितः । भृतातमा जीव इत्येवं नामभिः प्रोच्यतेऽप्रभिः ॥ ४६॥

ई-बर, पुरुष, प्राण, सत्त्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा तथा जीव-इन आठ नामींचे दण्डका ही प्रतिपादन किया जाता है।। ४१॥

अद्दर् दण्डमेवास्मै धृतमैदवर्यमेव च । वछेन यह्य संयुक्तः सदा पञ्चविधातमकः ॥ ४२ ॥

वो सर्वरा सैनिकनलसे सम्पन्न है तथा जो धर्म, व्यवहार, दण्ड, ईश्वर और चीवरूपे पॉर्च प्रकारके स्वरूप बारण करता है, उस राजाको ईश्वरने ही दण्डनीति तथा अपना ऐश्वर्य प्रदान किया है ॥ ४२ ॥

कुळं वहुधनामात्याः प्रश्ना प्रोक्ता वळानि तु । आहार्यमएकेर्द्रन्यैर्वळमन्यद् युधिष्टिर ॥ ४३ ॥

शुधिष्ठिर। राजाका बल दो तरहका होता है-एक प्राकृत और दूबरा आहार्य। उन्तमेंसे कुल, प्रानुर वन, प्रमन्त्री तथा वृद्धि-चे चार प्राकृतिक बल कहे गये हैं। आहार्य बल उससे भिस्र है। यह निम्नाद्वित आठ वस्तुओंक द्वारा आठ प्रकारका माना गया है॥ ४३॥

हिस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तिनीवो विधिस्तयेव च। दैशिकास्त्राविकास्त्रेव तदशङ्गं वस्तं स्मृतम् ॥ ४४ ॥

हायी, घोड़े, रयः, वैदल, नीका, देशरः, देशकी प्रजा तथा भेड़ आदि पश्च—ये आठ अङ्गोबाला यल आहार्य साना गया है ॥ ४४ ॥

अधवाहस्य युक्तस्य रियनो हस्तियायिनः। अध्वारोहाः पदाताश्च मन्त्रिणो रस्तदाश्च ये ॥ ४५ ॥ भिक्षुकाः प्राह्मविवाकाश्च मौहूर्ता दैवसिक्तकाः । कोशो मित्राणि धान्यं च सर्वोपकरणानि च ॥ ४६ ॥ सप्तप्रकृति चाष्टाङ्गं शरीरमिह यद् विदुः। राज्यस्य दण्डमेवाङ्गं दण्डः प्रभव एव च ॥ ४७ ॥

अथवा संयुक्त अङ्गके रथी। हाथीववार, बुडसबार, पैदछ, मन्त्री, वैद्या मिश्रुक, वक्षीछ, च्यौतिषी, दैवम, कोश, मिश्र, धान्य तथा अन्य संव सामग्री, राज्यकी सात प्रकृतियाँ (सामी, अमाल, धुद्धद्, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना) और उपर्युक्त आठ अङ्गीते युक्त बल—इन सक्को राज्यका सरीर याना गया है। इन सक्से दण्ड ही प्रधान अङ्ग है, क्योंकि दण्ड ही सचकी उत्यचिका कारण है।। ४५—४०।। ईश्वरेण प्रयत्नेन कारणात् क्षित्रयस्य च ।

दण्डो दत्तः समानात्मा दण्डो हीदं सनातनम् ॥ ४८॥ ईश्वरने यवपूर्वक घर्मरक्षाके लिये क्षत्रियके हायमे उसके

समान जातिवाला दण्ड समर्पित किया है। इसलिये दण्ड ही इस समातन व्यवहारका कारण है ॥ ४८ ॥

राह्यं पूज्यतमो नान्यो यथा धर्मः प्रदर्शितः । इसमा छोकरक्षार्थे खधर्मखापनाय च ॥ ४९ ॥

ब्रह्माजीने छोकरक्षा तथा खघमंकी खापनाके निमित्त जित धर्मका प्रदर्शन ( उपदेश ) किया था। वह दण्ड ही है। राजाओंके लिये उसने यहकर परम पूजनीय दूसरा धर्म नहीं है॥ ४९॥

भर्तमत्यय उत्पन्नो व्यवहारस्तथापरः। तस्माद् यः स हितो दृष्टो भर्तप्रत्ययळक्षणः॥ ५०॥

स्वामी अथवा विचारकने विश्वासके अनुसार जो ब्यबहार उत्पन्न होता है। वह (वादी-प्रांतवादीद्वारा उठाये हुए विवाद-से उत्पन्न ब्यवहारकी अपेक्षा ) भिन्न है। उससे जो दण्ड दिया जाता है। उसका नाम है 'मर्गुमत्ययळक्षण' वह सम्पूर्ण जगत्के लिये हितकर देखा गया है ( यह पहला मेद है )॥ ५०॥

न्यवहारस्तु वेदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते। मौलक्ष्य नरज्ञार्कुल ज्ञास्त्रोक्तइच तथा परः॥ ५१॥

नरश्रेष्ठ । वेद्रप्रतिपादित दोषोंका आचरण करनेवाले अपराधीके छिये जो व्यवहार या विचार होता है। वह वेद्रप्रत्यय कहलाता है (यह दूसरा गेद है) और कुलाचार मङ्ग करनेके अपराधपर किये जानेवाले विचार या व्यवहारको मौल कहते हैं (यह तीसरा भेद है)। इसमे भी शास्त्रोक्त दण्डका ही विधान किया जाता है॥ ५१॥

उक्तो यंद्रापि दण्डोऽसी भर्तृप्रत्ययस्थाः। बेयो नः स नरेन्द्रस्थो दण्डः प्रत्यय एव च ॥ ५२ ॥

पहले जो भर्तुग्रस्थलक्षण दण्ड नताया गया है, वह हमे राजामें ही खित जानना चाहिये; क्योंकि वह विश्वास और दण्ड राजापर ही अवलम्बित है ॥ ५२ ॥

दण्डः प्रत्ययद्वष्टोऽपि न्यवहारात्मकः स्मृतः । न्यवहारः स्मृतो यश्च स वेद्विषयात्मकः ॥ ५३ ॥

१ किन्दी-फिन्हींके मतमें प्रवासे जीवन, धन, मान, स्वास्थ्य और न्यायको रक्षा करनेके कारण राजाका स्वस्थ पाँच प्रकारका बताया गया है।

४७३६

यद्यपि स्वामीके विश्वासके आधारपर ही यह रण्ड देखा गया है; तथापि उसे भी व्यवहारस्वरूप ही माना गया है। जिसे व्यवहार माना गया है। षद्द भी वेदोक्त विषयसे भिन्न नहीं है || ५२ ||

यश्च चेदप्रस्तातमा स धर्मो गुणदर्शनः। धर्मप्रत्यय उद्दिष्टो यथाधर्मे ऋतातमभिः॥ ५४॥

जिसका स्वरूप वेदधे प्रकट हुआ है। वह धर्म ही है। जो धर्म है। वह अपना गुण (छाम) दिखाता ही है। पुण्यात्मा पुक्षोंने धर्मके अनुसार ही धर्मविश्वासपूरूक दण्डका प्रतिगदन किया है॥ ५४॥

व्यवहारः प्रजागोसा ब्रह्मदिष्टो युधिष्ठिर । त्रीन् धारयति लोकान् वै सत्यात्मा मृतिवर्धनः ॥५५॥

युधिष्ठर ! ब्रह्माजीका बताया हुआ जो प्रजा-रक्षक व्यवहार है। वह सत्यस्वरूप होनेके साथ ही ऐक्वर्यकी वृद्धि करनेवाला है। वही तीनों लोकोंको चारण करता है।। यक्ष्य दण्डा स हुएों नो ब्यवहारः सनातनः। व्यवहारक्ष्य हुएों या स वेद हति निक्षितम्॥ ५६॥

जो दण्ड है, बही हमारी इश्विमें सनातन व्यवहार है। जो व्यवहार देखा गया है। वहीं वेद हैं, यह निश्चितरूपसे कहा जा सकता है।। ५६।।

यहच वेदः सवै धर्मो यहच धर्मः सस्तयः। ब्रह्मा पितामहः पूर्वे वभूवाथ प्रजापतिः॥ ५७॥

जो वेद है, वही घर्म है और वो घर्म है, वही मःपुरुषों का सन्मार्ग है। सस्पुरुष हैं लोकपितामह प्रजारति त्रलाडी, जो सबसे पहले प्रकट हुए थे॥ ५७॥ लोकानां स हि सर्वेषां ससुरासुररक्षसाम्। समनस्योरणवतां कर्ता चैव स भूतकृत्॥ ५८॥

वे ही देवता, मनुष्य, नाग, असुर तथा राज्ञनींहरित सम्पूर्ण क्षेत्रोंकी कर्ता तथा समस्त प्राणियोंने स्वर्श हैं॥ ५८॥ तत्तोऽन्यो व्यवहारोऽयं भर्तुमत्ययक्ष्मणः॥ तस्मादिवसयोवाच व्यवहारनिद्दीनम्॥ ५९॥

उन्हींते मर्तुप्रत्यय नामक इस अन्य प्रकारके दण्डरी प्रकृति हुई। फिर उन्होंने ही इस व्यवहारके लिये यह आर्रा वाक्य कहा-।। ५९ ॥

माता पिता च भ्राता च भार्याचैव पुरोहितः। नादण्ड्यो विद्यते राष्ट्रो यः संघर्मे न तिप्रति ॥ ६० ॥

ध्माता, पिता, भाई, स्त्री तथा पुरोहित कोई भी क्यों न हो, जो अपने धर्ममें स्थिर नहीं रहता, उते राजा अवस्य दण्ड दे, राजांके लिये कोई भी अदण्डनीय नहीं हैं ॥६०॥

त जा अनुसार । १८२ । इति श्रीमहाभारते ब्रान्तिपर्वेणि राजधमोनुशासनपर्वेणि दण्डस्वरूपाधिकथने प्रकर्विशस्यधिकशतवमीऽध्यायः॥१२१॥

इस प्रकार श्रीमद्वामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमें दण्डके खरूपका वर्णनिवेष्यक एक सौ इनकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२१ ॥

# द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके श्रुत्रियोंके हाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन

भीष्म उवाच

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । अङ्गेषु राजा द्युतिमान् वसुहोम इति श्रुतः ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं — पुषिष्ठिर । इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें जानकार लोग एक प्राचीन हतिहासका उदाहरण दिया करते है । उसे भी छम सुन लो। अबदेशमे वसुहोम नामसे प्रसिद्ध एक तेजस्वी राजा राज्य करते ये ॥ १ ॥

स राजा धर्मविश्वित्यं सह पत्या महातपाः । मुञ्जपृष्ठं जगामाथ पितृदेवविंपूजितम् ॥ २ ॥

्एक समयकी बात है, वे महातपस्वी धर्मंश्र नरेश अपनी पत्नीके साथ देवताओं, ऋषियाँ तथा वितरीसे पूजित ग्रुडापृष्ठ

नामक तीर्थशानमें आये॥ २॥ तत्र श्टेले हिमवतो मेरी कनकपर्वते। यत्र मुझावटे रामो जटाहरणमादिशत्॥ ३॥ तदाप्रभृति राजेन्द्र ऋषिभः संशितव्रते। मुझपृष्ठ इति प्रोक्तःस देशो इद्गसेवितः॥ ४॥

राजेन्द्र ! वह स्थान सुवर्णस्य पर्वत सुमेवके समीववनी हिसालयके शिखरपर है। जहाँ सुजावटमें परशुराम भीने अपनी जटाएँ वॉपनेका आदेश दिया या। तमीवे कडोर अतका पालन करनेवाले ऋषिमंत्रीन उस वहसेवित प्रदेशको मुझहा नाम दे दिया॥ ३-४॥

नाम पर्वे मधुक्तिस्तदा श्रुतिसर्वेशुणेः। स तत्र बहुभिर्युक्तस्तदा श्रुतिसर्वेशुणेः। ब्राह्मणानामनुमतो देवपिसदशोऽभवत्॥ धा

वे वहाँ बहुतेरे वेदोक्त गुणींत सम्पत्न हो तरहा। करें हमें । उस तपके प्रभावते वे देविपयोंके तुल्य हो गये । ब्राह्मणोंमें उनका वड़ा सम्मान होने लगा ॥ ५ ॥ तं कदाचिद्दीनातमा सखा शकस्य मानितः । अभ्यग्च्छन्महीपालो मान्धाता शत्रुकर्शनः ॥ ६ ॥ एक दिन इन्द्रके सम्मानित सला उदारचेता ध्रमुग्दन

एक दिन इन्ट्रक सम्मानत वजा प्रमान प्राचा मान्याता उनके दर्शनके क्षिये आये ॥ ६॥ सोपस्तत्य तु मान्धाता वसुहोमं नराभिषम् । सोपस्तत्य तु महरस्तपसं विनतोऽमेऽभ्यतिष्ठतः॥ ७॥

राजा मान्याता उत्तम तपस्ती अद्वतरेखा बसुद्दोमके पास पहुँचकर दर्गन करके उनके सामने विनीतमावसे खड़े हो गये॥ ७॥

हा गय ॥ ७ ॥ वसुहोमोऽपि राझो वै पाद्यमर्च्य न्यवेदयत् । सप्ताह्नस्य तु राज्यस्य पप्रच्छ कुरालाव्यये ॥ ८ ॥

बसुहोमने भी राजाको पादा और अर्घ्य निवेदन किया तथा सातों अङ्गीरे युक्त उनके राज्यका कुशलसमाचार पुछा॥ ८॥

स्क्रियचरितं पूर्वे यथावद्युयायिनम् । अपृच्छद् वसुद्दोमस्तं याजन् किं करवाणि ते॥ ९ ॥

पूर्वकालमें साधु पुरुषोने त्रिष्ठ पयका अनुसरण किया या, उसीनर यथावत् कपसे निरन्तर चलनेवाले मान्याताले वसुक्षेमने पूछा—पराजत् ] मैं आपकी क्या सेवा करूँ !' ॥ सोऽव्रवीत्परमधीतो मान्धाता राजसत्तमम् । इतहोमं महाप्राक्षमासीनं कुरुबनन्दन ॥ १०॥

कुरुनन्दन ! तत्र परम प्रसन हुए मान्याताने वहाँ बैठे हुए महाज्ञानी नृपश्रेष्ठ वसुहोमते पूछा ॥१०॥

#### मान्धातीवाच

ष्ट्रहस्पतेर्मतं राजक्षधीतं सकलं त्वया। तथैवीशनसं शास्त्रं विशातं ते नरोत्तम ॥११॥

मान्धाता बोळे—राजन् ! नरश्रेष्ठ ! आपने बृहररितके सम्पूर्ण मतका अध्ययन किया है । साथ ही शुकाचार्यके नीति-शासका मी आपको पूर्ण ज्ञान है ॥ ११ ॥

तद्दं ज्ञातुमिच्छामि दण्ड उत्पद्यते कथम्। कि चास्य पूर्व जागति कि चा परममुच्यते ॥ १२ ॥

अतः मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दण्डकी उत्पत्ति कैंवे हुई ! इसके पहले कौन-वी वस्तु जागरूक थी ! सया इस दण्डको सबसे उन्कृष्ट क्यों कहा जाता है ! ॥१२ ॥ कथं क्षत्रियसंस्थ्यस्य दण्डः सम्प्रत्यवस्थितः ! वृद्धि मे सुमहापाझ ददास्थासार्यवेतनम् ॥ १३ ॥

इस समय यह दण्ड क्षत्रियोंके हायमें कैसे आया है है महामते । यह सब मुझे बताइये। मैं आपको गुफदक्षिणा प्रदान करूँगा ॥ १३॥

वसुहोम उवाच

श्रुणु राजन् यथा दण्डः सम्भूतो लोकसंब्रहः । प्रजाविनयरक्षार्थे धर्मस्यात्मा सनातनः ॥ १४॥

बसुहोम बोलें —राजर् । रण्ड सम्पूर्ण जगत्को नियम-के अदर रखनेवाला है। यह धर्मका समातन खरूप है। इसका उद्देश्य है प्रजाको उद्दण्डताले वचाना। इसकी उत्पत्ति जिस तरह हुई है। सो बता रहा हूँ; सुनो ॥ १४॥

महाा यियश्चर्भगवान् सर्वेङोक्तिपतामदः। ऋत्विजं नातमनस्तुत्यं ददर्शेति दिनः श्रुतम् ॥ १५॥ इमारे सुननेमें आया है कि सर्वेङोक्तिपतामदः भगवान्

ब्रह्मा किटी सपय यत्र करना चाहते ये; किंतु उन्हें अपने योग्य कोई ऋत्विज नहीं दिखायी दिया ॥ १५ ॥ स गर्मे शिरसा देवो चहुचर्षाण्यधारयत् । पूर्णे वर्षसहस्रे तु स गर्भः क्षुवतोऽपतत् ॥ १६ ॥

तव उन्होंने बहुत वर्षोतक अपने मस्तकपर एक गर्मे धारण किया। जब एक हजार वर्षे वीत गये, तव ब्रह्माजीको छीक आयी और वह गर्मे नीचे गिर पड़ा ॥ १६ ॥ स क्षुपो नाम सम्भूतः प्रजापतिररिदम । अस्तिवासीत्महाराज यहे तस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

शतुरमन नरेश | उनसे जो बालक प्रकट हुआ; उसका नाम 'क्षुप' रक्खा गया | महाराज | महारमा ब्रह्माजीके उस यज्ञमें प्रजापति क्षुप ही ऋतिज हुए || १७ || तस्मिन् प्रकृत्ते सत्रे तु ब्रह्मणः पार्थिवर्षम | इएस्त्पप्रधानत्वाद् दण्डः सोऽन्तर्हितोऽभवत् || १८ ||

नृपञ्चेष्ठ । ब्रह्माजीका बह यज्ञ आरम्भ होते ही बहाँ प्रत्यक्ष दीखनेवाले यज्ञकी प्रधानता होनेसे ब्रह्माका बह दण्ड अन्तर्धान हो गया ॥ १८ ॥

संस्पन्नस्तर्हिते चापि प्रजानांसंकरोऽभवत्। नैव कार्यं न घाकार्यं भोज्याभोज्यं न विद्यते ॥ १९ ॥ दण्ड वम होते ही प्रजामें वर्णस्वरता फैंडने छत्री।

कर्तव्याकर्तव्य तथा भस्यामस्यका विचार सर्वया उठ गया॥१९॥ पेयापेथे कुतः सिद्धिर्दिसन्ति च परस्परम् । गम्यागम्यं तदा नासीत् स्वं परस्वं च वै समम्॥ २०॥

फिर पेयापेयका ही विचार कैसे रह सकता था ! सव छोग एक दूसरेकी हिंसा करने छोग। उस समय गम्यागम्यका विचार भी नहीं रह गया था। अपना और पराया घन एक-सा समझा जाने छगा॥ २०॥

परस्परं विद्युम्पन्ति सारमेया यथामिषम्। अवद्यान् बद्धिनो ब्नन्ति निर्मर्यादमवर्तत ॥ २१ ॥

नैव कुत्ते मानकं दुकडेके लिये आपतमं छीनान्सवटी और नोच खरोट करते हैं। उसी तरह मनुष्य भी परस्यर छूट-पाट करने छगे । बख्वान् पुरुष हुर्बर्छोकी हत्या करने छगे । सर्वत्र उच्छ्रह्रछता फैछ गयी ॥ २१ ॥

ततः पितामहो विष्णुं भगवन्तं सनातनम्। सम्पूज्य वरदं देवं महादेवमथाववीत्॥ २२॥ अत्र त्वमनुकम्पां वे कर्तुमहीसि शंकर। संकरो न भवेदत्र यथा तद् वे विधीयताम्॥ २३॥

ऐसी अवस्था हो जानेपर वितासह ब्रह्माने सनातन भगवान् विष्णुका पूजन करके वरदायक देवता महादेव त्रीसे कहा । शंकर ! इस परिस्थितिने आपको कृपा करनी चाहिये। जिस प्रकार संसारमें वर्णसकरता न फैंळे, वह उपाय आप करें !! १२-२३॥ सतः स भगवान् ध्यात्वा चिरं शुस्त्रवरामुधः । आत्मानमात्मना दण्डं सस्ते देवसत्तमः ॥ २४॥ त्तर शूल्नामक श्रेष्ठ शस्त्र धारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महादेव-जीने देरतक विचार करके स्वयं अपने-आपको ही दण्डके रूपमें प्रकट किया ॥ २४॥

तसाच धर्मचरणाज्ञीतिर्देवी सरस्रती। सस्जे दण्डनीतिं सा त्रिषु छोकेषु विश्रता॥ २५॥

उससे धर्माचरण होता देख नीतित्वरूपा देवी सरस्तरीने दण्डनीतिकी रचना की, जो तीनों छोकोंमें विख्यात है॥२५॥ भूयः स भगवान् ध्यात्वा चिर्द्र शुळ्वरायुधः। तस्य तस्य निकायस्य चकारकैकमीश्वरम्॥ २६॥

भगवान् श्रूल्पाणिने पुनः चिरकालतक चिन्तन करके भिक्ष-भिक्ष समृहका एक-एक राजा बनाया॥ २६ ॥ देवानामीश्वरं चक्षे देवं दशशतेक्षणम्। यमं वैवस्ततं चापि पितृणामकरोत् प्रभुम्॥ २७॥

उन्होंने सहस्रतेत्रधारी इन्द्रदेवको देवेस्वरके पदपर प्रतिष्ठित किया और सर्यपुत्र यसको पितरोंका राजा बनाया ॥ धनानां राक्षसानां च कुवेरमपि चेश्वरम्। पर्वतानां पतिं मेर्च सरितां च महोद्धिम्॥ २८॥

कुनेरको धन और राक्षरीका, सुमेरको पर्वतीका और महालागरको सरिताओंका खामी बना दिया ॥ २८ ॥ अपां राज्येऽसुराणां च विदधे वरुणं प्रसुम् । मृत्युं प्राणेश्वरमधो तेजसां च हुताशनम् ॥ २९ ॥

शक्तिशाली भगवान् वरुणको जल और असुरोके राज्यपर प्रतिष्ठित किया। मृत्युको प्राणीका तथा अग्निदेवको वेजका आधिपत्य प्रदान किया॥ २९॥ इन्हरणामारी जेनामां शोधारं निहारी प्रमुम्॥

रुद्राणामिप चेत्रानं गोसारं विद्धे प्रमुम् । महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातनम् ॥ ३०॥ विशाल नेत्रीवाले सनातन महातमा महादेवजीने अपने

विश्वाल नेत्रावाल स्नातन महात्मा महाद्वजान अपन भापको रहींका अधीरवर तथा शक्तिशाली संसक बनाया॥२०॥ विसन्डमीशं विभाणां वस्तां जातवेदसम्। तेजसां भास्करं चक्रे नक्षत्राणां निशाकरम्॥ २१॥

विष्ठको ब्राह्मणोकाः जातवेदा अग्निको वसुओंकाः सूर्यको तेजस्वी ब्रह्मका और चन्द्रमाको नक्षत्रोंका अधिपति बनाया ॥ चीरुधामंश्रमन्तं च भूतालां च प्रसुं चरम् ।

वारुधामशुमन्त च भूताना च मशु वरम्। कुमारं द्वादशभुजं स्कन्दं राजानमादिशत् ॥ ३२ ॥ अंशुमानको छताओंका तथा वारह् भुजाओं विसूषित

शक्तिशाली कुमार स्कन्दको भूतोका श्रेष्ठराजा नियुक्त किया। २२। कार्ल सर्वेशमकरोत् संहारविनयात्मकम् । मृत्योश्चतुर्विभागस्य दुःखस्य च सुखस्य च ॥ ३३॥

संहार और विनय ( उत्पादन ) जिएका खरूप है। उस सर्वेश्वर काळको चार प्रकारकी मृत्युका। सुखका और दुःखका भी खामी बनाया ॥ ३३ ॥

मा स्वामा वर्गायाः । २२ ॥ ईश्वरः सर्वदेवस्तु राजराजो नराधिपः। सर्वेषामेव रुद्राणां शूलपाणिरिति श्रुतिः॥ ३४॥ सनके देवताः राजाओंके राजा और मनुष्योके अधिगति श्रूलपाणि भगवान् शिव स्वयं समस्त कर्रोके अधीग्वर हुए । ऐसा सुना जाता है ॥ ३४ ॥

तमेनं ब्रह्मणः पुत्रमञ्जातं क्षुपं दद्दी। प्रजानामधिपं श्रेष्ठं सर्वधर्मभृतामपि॥३५॥

बहाजीके छोटे पुत्र क्षुपको उन्होंने समस्त प्रजाओं तथा सम्पूर्ण घर्मधारियोंका श्रेष्ठ अधिपति वना दिया ॥ ३९ ॥ महादेवस्ततस्तस्मिन् वृत्ते यक्षे यथाविधि । दृण्डं धर्मस्य गोसारं विष्णवे सत्कृतं ददी ॥ ३६ ॥

तदनन्तर ब्रह्माजीका वह यद्य जब विधिन्तर्क छम्प्र हो गयाः तव महादेवजीने धर्मरक्षक मगवान् विष्णुका सत्कार करके उन्हें वह दण्ड समर्पित किया ॥ ३६ ॥ विष्णुरङ्गिरसे प्रादादङ्गिरा मुनिसत्तमः। प्रादादिन्द्रमरीचिभ्यां मरीचिभृगवे ददी ॥ ३७ ॥

मगवान् विष्णुने उते अङ्गिराको दे दिया । मुनिवर अङ्गिराने इन्द्र और मरीचिको दिया और मरीचिने भगुको स्रोप दिया ॥ ३७॥

भृगुर्देवानुषिभ्यस्तु दण्डं धर्मसमाहितम् । प्रमुषयो लोकपालेभ्यो लोकपालाः धुपाय च ॥ ३८॥ धुपस्तु मनवे प्रादादादित्यतनयाय च । पुत्रेभ्यः श्राद्धदेवस्तु सूक्ष्मधर्मार्थकारणात् ॥ ३९॥

भ्राने वह धर्मतमाहित दण्ड महण्यिको दिया। महित्योंने छोकपार्कोको, छोकपार्कोने झुपको, क्षुपने सर्राप्तमन्तु ( आदः देव ) को और आइट्रेवने सुक्ष धर्म तथा अर्थकी रक्षाके छिये उसे अपने पुत्रोंको सीप दिया॥ १८-१९॥

विभन्य दण्डः कर्तन्यो धर्मेण न यदन्छया। दुष्टानां निमहो दण्डो हिरण्यं वाह्यतः क्रिया॥ ४०॥

अतः धर्मके अनुसार न्याय अन्यायका विचार करके ही दण्डका विधान करना चाहिये। मनमानी नहीं करनी चाहिये। दुष्टोंका दमन करना ही दण्डका मुख्य उदेग्य है। स्वर्णद्वाएँ टेकर खजाना भरना नहीं। दण्डके तीरपर सुवर्ण (यन) टेका तो वाहाइ—गौण कर्म है।। ४०॥

व्यक्कत्वं च शरीरस्य वधो नाल्पस्य कारणात्। शरीरपीडास्तास्ताश्च देहस्यागो विवासनम् ॥ ४१ ॥

किसी छोटेचे अपराचपर प्रजाका अङ्ग-भग करना। उपे भार डालमा। उसे तरह-तरहकी वातनाएँ देना तथा उसरो देहस्थामके लिये विवश करना अथवा देशसे निमाल देना कटापि उचित नहीं है ॥ ४१ ॥

तं ददौ स्वेपुत्रस्त मनुर्वे रक्षणार्थकम् । बानुपूर्वाच दण्डोऽयं प्रजा जागति पालयन् ॥ ४२ ॥ स्वेपुत्र मनुने प्रजाकी रलाके लिये ही अपने पुत्रीने हार्पीने

स्रेपुत्र मनुनं प्रजाका राजकारण राजकार दण्ड सोपा याः वही क्रमणः उत्तरोत्तर अधिकारियों हायने आकर प्रजाका पालन करता हुआ जगता रहता है ॥ ४२ ॥ इन्द्रो जागतिं भगवानिन्द्रादग्निर्विभावसः। अग्नेजीगर्ति वरुणो चरुणाच प्रजापतिः ॥ ४३ ॥

भगवान् इन्द्र दण्ड-विधान करनेमें सदा जागरूक रहते हैं। इन्द्रसे प्रकाशमान अग्नि, अग्निसे वरुण और वरुणसे प्रजापति उस दण्डको प्राप्त करके उसके यथोचित प्रयोगके लिये सदा जाग्रत रहते हैं ॥ ४३ ॥ प्रजापतेस्ततो धर्मो जागर्तिः विनयात्मकः।

धर्माच ब्रह्मणः पुत्रो व्यवसायः सनातनः ॥ ४४ ॥

जो सम्पूर्ण जगत्को शिक्षा देनेवाले हैं, वे घर्म प्रजापतिसे दण्डको ग्रहण करके प्रजाकी रक्षाके लिये सदा जागरूक रहते हैं। ब्रह्मपुत्र सनातन ज्यवसाय वह दण्ड धर्मसे लेकर लोक-रक्षाके लिये जागते रहते हैं ॥ ४४ ॥

व्यवसायात ततस्तेज्ञो जागर्ति परिपालयत्। ओषध्यस्तेजसस्तसादोवधीभ्यश्च पर्वताः ॥ ४५ ॥ पर्वतेभ्यश्च जागतिं रसो रसगुणात तथा। जागर्ति निर्म्मतिर्देवी ज्योतींपि निर्म्मतेरपि ॥ ४६ ॥

व्यवसायसे दण्ड लेकर तेज जगत्की रक्षा करता हुआ सजग रहता है । तेजसे ओषधियाँ। ओषधियाँसे पर्वतः पर्वतांसे रतः रसते निर्झाति और निर्झातिसे ज्योतियाँ क्रमशः उस दण्डको इस्तगत करके छोक-रक्षाके लिये जागरूक बनी रहती हैं॥४५-४६॥ घेदाः प्रतिष्ठा ज्योतिभ्यंस्ततो हयशिराः प्रभुः।

ब्रह्मा पितामहस्तसाजागति प्रभुख्ययः ॥ ४७ ॥

ज्योतियोंसे दण्ड ग्रहण करके बेद प्रतिष्ठित हुए हैं। वेदोंंसे भगवान् इयप्रीव और इयप्रीवसे अविनाशी प्रभु ब्रह्मा वड दण्ड पाकर लोक-रक्षाके लिये जागते रहते हैं ॥ ४७ ॥ पितामहान्महादेवो जागतिं भगवाञ्चित्रवः। विश्वेदेवाः शिवाचापि विश्वेभ्यक्ष तथर्पयः ॥ ४८ ॥ ऋषिभ्यो भगवान् स्रोमः स्रोमाद् देवाः सनातनाः। देवेभ्यो ब्राह्मणा लोके जावतीत्युपधारय ॥ ४९ ॥

पितामह ब्रह्मासे दण्ड और रक्षाका अधिकार पाकर महान् देव भगवान् शिव जागते हैं । शिवसे विश्वेदेव, विश्वेदेवींसे ऋषिः ऋषियोंसे मगवान् सोमः सोमसे सनातन देवगण और देवताओंसे ब्राह्मण वह अधिकार लेकर लोक-रक्षाके लिये सदा जाग्रत रहते हैं। इस वातको द्वम अच्छी तरह समझ छो ॥४८-४९॥ हैं। उन्हें मैंने तुन्हें बता दीं ॥ ५६ ॥

ब्राह्मणेभ्यश्च राजन्या छोकान् रक्षन्ति धर्मतः। स्थावरं जडमं चैव क्षत्रियेभ्यः सनातनम् ॥ ५०॥

तदनन्तर ब्राह्मणींसे दण्डधारणका अधिकार पाकर क्षत्रिय धर्मानुसार सम्पूर्ण लोकोकी रक्षा करते हैं। क्षत्रियोंसे ही यह सनावन चराचर जगत् सुरक्षित होता रहा है ॥ ५० ॥ प्रजा जागतिं लोकेऽसिन् दण्डो जागतिं तास च। सर्वे संक्षिपते दण्डः पितामहसमप्रभः॥ ५१॥ इस लोकमें प्रजा जागती है और प्रजाओंमें दण्ड जागता है। वह ब्रह्माजीके समान तेजस्वी दण्ड सक्को मर्यादाके भीतर रखवा है ॥ ५१ ॥

जागर्ति कालः पूर्वे च मध्ये चान्ते च भारत । ईम्बरः सर्वलोकस्य महादेवः प्रजापतिः॥ ५२॥

भारत । यह कालरूप दण्ड सृष्टिके आदिमें, मध्यमें और अन्तमे भी जागता रहता है। यह सर्वलोकेश्वर महादेवका स्वरूप है। यही समस्त प्रजाओंका पालक है ॥ ५२ ॥ देवदेवः शिवः सर्वो जागतिं सततं प्रभुः। कपर्दी शहरो रुद्रः शिवः स्थाणुरुमापतिः॥ ५३॥

इस दण्डके रूपमें देवाधिदेव कल्याणस्वरूप सर्वात्मा प्रस् जटाजुटधारी उमावलम दुःखहारी खाणुखरूप एव लोक-मञ्जलकारी भगवान् भिव ही सदा जायत् रहते हैं ॥ ५३॥ इत्येष दण्हो विख्यात आदौ मध्ये तथावरे । भूमिपालो यथान्यायं वर्तेतानेन धर्मवित् ॥ ५४ ॥

इस तरह यह दण्ड आदि। मध्य और अन्तमें विख्यात है। धर्में राजाको चाहिये कि इसके द्वारा न्यायोचित बर्ताव करें ::

भीष्म उवाच

इतीदं वसुहोमस्य श्रृणुयाद् यो मतं नरः। श्रत्वा सम्यक् प्रवर्तेत सर्वीन् कामानवामुयात् ॥ ५५ ॥

भीष्मजी कहते हैं —युधिष्टिर जिनरेश इस प्रकार बताये हुए बसुहोमके इस मतको सुनता और सुनकर यथोचित बर्ताव करता है।वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥५५ ॥ इति ते सर्वमाख्यातं यो दण्डो मनजर्षभ ।

नियन्ता सर्वेळोकस्य धर्माकान्तस्य भारत्॥ ५६॥ नरश्रेष्ठ । भरतनन्दन । जो दण्ड सम्पूर्ण धार्मिक जगत्को नियमके भीतर रखनेवाला है। उसके सम्बन्धमें जितनी बातें

हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राज्ञधर्मासुकासनपर्वणि दण्डोत्पस्युपाख्याने हार्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ इस प्रकार श्रोमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत राजवर्मानुशासनपर्वमें दण्डको उत्पत्तिकी कथात्रियक एक सौ वाईसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥९२२॥

## त्रयोविंशत्यधिकशततमो*ऽ*ष्यायः

त्रिवर्गका विचार तथा पापके कारण पद्च्युत हुए राजाके पुनरुत्थानके विषयमें आङ्गरिष्ठ और कामन्दकका संवाद

यधिष्ठिर उवाच तात धर्मार्थकामानां श्रोतुमिच्छामि निश्चयम् । लोकयात्रा हि कात्स्चेंन तिष्ठेत् केषु प्रतिष्ठिता॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! मैं धर्म, अर्थ और कामके सम्बन्धमें आपका निश्चित मत सुनना चाहता हूँ । किनपर अवलम्बित होनेपर लोकयात्राका पूर्णरूपसे निर्वाह होता है !।। धर्मार्थकामाः किंमूलास्त्रयाणां प्रभवश्च कः। अन्योन्यं चानुषज्जन्ते वर्तन्ते च पृथक् पृथक ॥ २ ॥

धर्मः अर्थ और कामका मूळ क्या है ! इने तीनोंकी उत्पत्तिका कारण क्या है ! ये कहीं एक साय मिळे हुए और कहीं प्रथक् प्रथक् क्यों रहते हैं ! ॥ २ ॥

#### भीष्म उवाच

यदा ते स्युः सुमनसो लोके धर्मार्थिनिश्चये। कालप्रभवसंस्थासु सज्जन्ते च त्रयस्तदा॥ ३॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! संसारमें जब मनुष्योंका चित्त छुद्ध होता है और वे धर्मपूर्वक किसी अर्थकी प्राप्तिका निश्चय करके प्रचुत्त होते हैं, उस समय उच्चित काल, कारण तथा कर्मानुष्ठानवद्य धर्म, अर्थ और काम तीनो एक दाथ मिले हुए प्रकट होते हैं ॥ ३॥

धर्ममूलः सदैवार्थः कामोऽर्थफलसुच्यते। संकल्पमूलास्ते सर्वे संकल्पो विषयात्मकः॥ ४॥

इनमें धर्म कदा ही अर्थकी प्राप्तिका कारण है और काम अर्थका फल कहलाता है। परतु इन तीनोंका मूल कारण है संकल्प और संकल्प है विषयरूप || ४ ||

विषयाश्चेव कारस्न्येंन सर्व आहारसिद्धये। मूळमेतत् त्रिवर्गस्य निवृत्तिमोंक्ष उच्यते॥ ५॥

सम्पूर्ण विषय पूर्णतः इन्द्रियोंके उपमोगमे आनेके क्षिये हैं। यही धर्मः अर्थ और कामका मूळ है। इस्ते निवृत्त होना ही म्मोक्ष' कहा जाता है।। ५ ॥

धर्मोच्छरीरसंगुप्तिर्धर्मार्थं चार्थ उच्यते। कामो रतिफळश्चात्र सर्वे ते च रजसळाः॥ ६॥

धर्मते शरीरकी रक्षा होती है। धर्मका उपार्जन करनेके लिये ही अर्थकी आवश्यकता बतायी जाती है तया कामका फल है रति । वे सभी रजोगुणमय हैं ॥ ६ ॥

स्रोतकृष्टांख्यरेदेतान् न चैतान् मनसा त्यजेत् । विमुक्तस्तपसा सर्वान् धर्मादीन् कामनैष्टिकान्॥ ७ ॥

ये धर्म आदि जिल प्रकार सिनकुष्ट अर्थात् अपना वास्तिक हित करनेवाले हों, उसी रूपमें इनका सेवन करे अर्थात् इनको कल्याणलाधन बनाकर ही उपयोगमें छावे । मनद्वारा भी इनका त्याग न करे, फिर स्वरूपसे धरीरद्वारा त्याग करना तो दूरकी बात है । केवल तप अथवा विचारके द्वारा ही उनसे अपनेको मुक्त रखे अर्थात् आसिक और फलका त्याग करके ही इन सब धर्म, अर्थ और कामका सेवन करना चाहिये ॥ ७ ॥

करता आहेप । श्रेण्ठे बुद्धिस्त्रिवर्गस्य यदयं प्राप्तयान्नरः। कर्मणा बुद्धिपूर्वेण भवत्यर्था न वा पुनः॥८॥

आसक्ति और फलेच्छाको स्थापकर त्रिवर्गका खेवन किया जाय तो उसका पर्यवसान कल्याणमें ही होता है।यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो वहे सौमाग्यकी वात है। वर्थाधिद्वेके लिये समझ-बुशकर धर्मा नुग्रान करनेपर भी कः वे वर्थकी चिद्धि होती है। कभी नहीं होती है॥ ८॥ व्यर्थार्थमन्यद् भवति विपरीतमथापरम्। वनर्थार्थमवाप्यार्थमन्यत्राद्योपकारकम् । वुद्धन्यानुद्धिरिहार्थे न तद्शाननिकृष्ट्या॥ ९॥

इसके सिवा, कभी दूसरे दूसरे उपाय भी अपरे साधम हो जाते हैं और कभी अर्थसाधक कर्म भी विमरीत एन देने बाला हो जाता है। कभी धन पाकर भी मनुष्य अनर्थमरी कर्मोमे प्रवृत्त हो जाता है और धनसे भिन्न जो दूसरे-दूसरे साधन हैं, वे धर्ममें सहायक हो जाते हैं। उता: धर्मसे धन होता है और धनसे धर्म, इस मान्यताके विषयमे अशानमयी निकृष्ट दुद्धिये मोहित हुआ मृद्ध मानव विश्वास नहीं रसता, इसल्पिये उसे दोनोंका फल सुलम नहीं होता।। ९॥ अपध्यानमलो धर्मो मलोऽर्थस्य निग्रहनम।

सम्प्रमोदमलः कामो भूयः खगुणवर्जितः॥ १०॥
फलकी इच्छा धर्मका मल है। सग्रहीत करके राजा अर्थका मल है और आमोद-प्रमोद कामका मल है। परत यह निवमैयदि अपने दोशेंचे रहित हो तो कल्याणकारक होता है॥ अन्नाप्युदाहरम्तीममितिहासं पुरातनम्। कामन्दकस्य संवादमाङ्गरिष्टस्य चोभयोः॥ ११॥

इस विषयमें जानकार छोग राजा आङ्गरिष्ठ औरकामन्दक ग्रुनिका संवादकर प्राचीन इतिहास सुनाया करते हैं॥ १२॥ कामन्दमृषिमासीनमभिवाद्य नराधिपः। आङ्गरिष्ठोऽथ पप्रच्छ स्नत्या समयपर्ययम्॥ १२॥

एक समयकी वात है, कामन्दक ख़ृषि अपने आध्रममें वैठे थे | उन्हें प्रणाम करके राजा आङ्गरिष्ठने प्रम्नके उपयुक्त समय देखकर पृष्ठा—॥ १२ ॥

यः पापं कुरुते राजा काममोहवस्त्रात्रतः। प्रत्यासन्नस्य तस्यपें कि स्यात् पापप्रणाशनम्॥ १३॥ भारते । यदि कोई राजा काम और मोहके वशीनन

 बो अज्ञानबरा अधर्मको ही धर्म मानकर उत्तरा आ-चरण कर रहा हो। उत लोकबिख्यात सम्मानित पुरुपते राजा किस प्रकार उत्त अधर्मने दूर हटांवे ११ ॥ १४ ॥

### कामन्दक उवाच

यो धर्मार्थी परित्यस्य काममेवानुपर्नते । स धर्मार्थपरित्यागात् प्रधानाद्यामहान्द्रस्ति ॥ १५॥ कामन्द्रकने कहा--राजत् ! जो धर्म और अर्थर परित्याग करके केवल कामका ही स्वन परता १ डन शेर्ने हे त्यागवे उचकी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ १५॥ प्रश्नानाशात्मको मोहस्तथा धर्मार्थनाशकः। तस्मात्रास्तिकता चैव दुराचारख्य जायते॥१६॥

वृद्धिका नाश ही मोह है। यह वर्म और अर्थ दोनेंकि। विनाश करनेवाल है। इससे मनुष्यमें नास्तिकता आती है और वह दुराचारी हो जाता है॥ १६॥ दुराचारान् यदाराजा प्रदुष्टान् न नियच्छति। तस्मादुक्षिज्ञते छोकः सर्पाद् चेक्मगतादिव॥ १७॥

जन राजा दुधों और दुराचारियोंको दण्ड देकर काल्में नहीं करता है। तन सारी प्रजा धरमें रहनेवाले वर्षकी भाँति उस राजारे उद्विपन हो उठती है ॥ १७॥ तं प्रजा तानुचर्तन्ते झाह्यणा न च साधवः। ततः संशायमामोति तथा चध्यत्वमेति च ॥ १८॥

उस दशामें प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उसका अनुसरण नहीं करते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरेमें पढ़ जाता है और अन्ततोगत्वा वह प्रजाके ही हायसे सारा भी जाता है ॥ १८॥

अपध्यस्तस्त्ववमतो दुःखं जीवितमुच्छति। जीवेच यदपव्यस्तस्तच्छुदं मरणं भवेत्॥१९॥

वह अपने पदसे भ्रष्ट और अपमानित होकर दुःखमय जीवन विताता है। यदि पदभ्रष्ट होकर भी वह बीता है तो वह बीवन भी स्पष्टकपर्म मरण ही है ॥ १९॥ अत्रैतदाहुराचार्याः पापस्य परिचार्हणम् । सेविनदया मयी विद्या सत्कारो झाझणेषु च ॥ २०॥

इस अवस्थामें आत्वायेंगण उसके लिये यह कर्तव्य बतलाते हैं कि वह अपने पापीकी निन्दा करें। वेदींका निरन्तर न्वाब्याय करें और ब्राह्ममांका सस्कार करें ॥ २० ॥ महामना भवेद् धर्मे विवदेच महाकुछे। ब्राह्मणांथ्यापि सेवेद शमायुक्तान् मनस्विनः॥ २१॥ वर्मावरणये विशेष मन लगावे। उत्तम कुळमे विवाह

करे। उदार एवं अमाशील ब्राह्मणोंकी वेवामें रहे॥ २१॥ अपेददक्कालः स्यात् सततं सुखमास्थितः।

धर्मान्वितान् सम्प्रविशेद् वहिः कृत्वेद दुण्कृतीन्॥२२॥ वह जलमे खड़ा होकर गायतीका जम करे। छदा प्रसन

वह जलम खड़ा हाकर गायनाका जम कर। चरा प्रचम रहे। पापियों को राज्यसे बाहर निकालकर धर्मात्मा पुरुषींका संग करे॥ २२॥

प्रसादयेन्मधुरया वाचा वाष्यथ कर्मणा। तवास्त्रीति वदेत्रित्यं परेषां कीर्तयन् गुणान् ॥ २३ ॥

मीठी बाणी तथा उत्तम कर्मके द्वारा सवको प्रसन्नरखेः
दूबरोंके गुणींका यखान करे और सबसे यही कहे—मैं आप-का ही हूँ—आप उसे अपना ही समझें ॥ २३ ॥ अपापो होबमाचारः क्षिप्रं घहुमतो भवेत्। पापान्यपि हि इञ्च्लाणि शामवेचात्र संदायः॥ २४॥

जो राजा इस् प्रकार अपना आचरण बना छता है। वह शीव ही निष्पाप होकर सबके सम्मानका पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन-से-कठिन पापाँको भी शान्त (नष्ट) कर देता है—इसमें संशय नहीं है। १४॥ गुरवो हि पर धर्म यं त्र्युस्त तथा कुछ। गुरवो हि पर धर्म यं त्र्युस्त तथा कुछ। गुरवो हि परादाद वे अयः परमवास्वित ॥ २५॥

राजन् । गुरुजन दुम्हारे लिये जिस उत्तम धर्मका उपदेश करें, उसका उसी रूपमें पालन करों । गुरुजनोंकी कृपासे तुम परम कटवाणके मागी होओंगे !! २५ !!

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधमीतुशासनपर्वणि कामन्द्रकाहरिष्टसंवादे प्रयोविशल्यधिकशतसमोऽध्यायः॥१२२॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत राजपर्मानुआसनपर्वमें कामन्दक और आक्षरिष्ठका संवादिविषयक

पक सी तेईसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ १२३ ॥

## चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

इन्द्र और प्रह्लादकी कथा---श्रीलका प्रमाव, शीलके अमावमें धर्म, सत्य, सदाचार, वल और लक्ष्मीके न रहनेका वर्णन

युधिष्टर उवाय इमे जना नरश्रेष्ट प्रशंसन्ति सदा मुचि । धर्मस्य शीलमेवादौ ततो मे संशयो महान् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा - नरश्रेष्ठ ! पितामह । भूमण्डलके ये सभी मनुत्य सर्वप्रयम धर्मके अनुरूप ग्रीलकी ही अधिक प्रशास करते हैं, अतः इस विषयमे मुझे बड़ा भारी संदेह हो गया है ॥ १ ॥

यदि तञ्छन्यमसाभिर्शातुं धर्मभूतां वर । श्रोतुमिञ्छामि तत् सर्वे यथैतदुपलभ्यते ॥ २ ॥ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ । यदि में उसे जान सकूँ तो जिस प्रकार बीक्की उपलब्धि होती है, वह सब सुनना चाहता हूँ॥ कथं तत् प्राप्यते शील श्रोतुमिच्छामि भारत। किंछक्षणं च तत् भोक्तं बृहि मे बदतां बर ॥ ३॥

मारत ! वह बील कैसे प्राप्त होता है ! यह सुननेकी मेरी वड़ी इच्छा है । वक्ताओं में श्रेष्ठ पितामह ! उसका क्या लक्षण बताया गया है ! यह मुझसे कहिये ॥ ३ ॥

भीष्म खवाच

पुरा दुर्योधनेनेह धृतराष्ट्राय मानद् ।

भाष्यातं तप्यमानेन श्रियं दृष्टा तथागताम् ॥ ४ ॥ इन्द्रप्रस्थे महाराज तव सभावृकस्य ह । सभायां चाह वचनं तत् सर्वे श्रृण भारत ॥ ५ ॥ भवतस्तां सभां दृष्टा समृद्धि चाप्यनुत्तमाम्। द्रयोधनस्तदाऽऽसीनः सर्वे पित्रे न्यवेदयत् ॥ ६ ॥

भीष्मजीने कहा-दूसरीको मान देनेवाले महाराज ! भरतनन्दन ! पहले इन्द्रप्रस्थमे (राजमूययशके समय) भाइयोंसहित तुम्हारी वैसी अद्भुत श्री-सम्पत्तिः वह परम उत्तम समा और समृद्धि देखकर सतस हुए दुर्योघनने कीरवसभामे बैठकर पिता घतराष्ट्रसे अपनी गहरी चिन्ता प्रकट की-सारी मनोव्यथा कह सुनायी । उसने समामें जो बाते कही थीं। वह सब सनो ॥ ४-६ ॥

श्रुत्वा हि धृतराष्ट्रश्च द्रयौधनवचस्तदा। अववीत् कर्णसहितं दुर्योधनमिदं वचः॥ ७॥

उस समय भृतराष्ट्रने दुर्योधनकी बात सुनकर कर्णसहित

उससे इस प्रकार कहा ॥ ७ ॥

धृतराष्ट्र जवाच

किमर्थं तप्यसे पुत्र श्रोतुमिच्छामि तस्वतः। श्रुत्वा त्वामगुनेष्यामि यदि सम्यग् भविष्यति ॥ ८ ॥

धृतराष्ट्र बोळे—वेटा ! दुम किसलिये सतस हो रहे हो १ यह मैं ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ। सुनकर यदि उचित होगा तो तुम्हे संमझानेका प्रयत्न करूँगा ॥ ८ ॥

रवया च महदैश्वर्ये प्राप्तं किंकरा भातरः सर्वे मित्रसम्बन्धिनः सदा ॥ ९ ॥

शत्रनगरीपर विजय पानेबाले बीर ! तुमने भी तो महान् ऐश्वर्य प्राप्त किया है ? तुम्हार समस्त माई, मित्र और सम्बन्धी सदा तम्हारी सेवामे उपस्थित रहते हैं ॥ ९ ॥

थाच्छादयसि प्राचारानश्चासि पिशितौदनम्। आजानेया वहन्त्यभ्वाः केनासि इरिणः क्रदाः॥ १० ॥

तम अञ्छे-अञ्छे वस्त्र ओढते-पहनते हो। पिशितौदन खाते हो और 'आजानेय' अश्व ( अरबी घोड़े ) तुम्हारा रच खींचते हैं। फिर तुम क्यों सफेद और दुबले हुए जाते हो १ ॥ १० ॥

दुर्योधन उवाच

दश तानि सहस्राणि स्नातकानां महात्मनाम् । रुक्मपात्रीभिर्युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ११॥ भुअते

दुर्योधनने कहा-पिताजी ! युधिष्ठिरके महलमे दस इजार महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोनेकी थालियोंमें भोजन करते हैं | ११ |

दृष्टा च तां सभां दिव्यां दिव्यपुष्पफलान्विताम् । अध्वांस्तित्तिरकल्माषान् वस्त्राणि विविधानि च॥१२॥ द्यष्ट्रा तां पाण्डवेयानामृद्धि वैश्रवणी ग्रुमाम्। अमित्राणां सुमहतीमनुशोचामि भारत ॥ १३॥

मारत । दिन्य फल-फुलोंचे सुशोभित वह दिन्य समा वे बीतरके समान रंगवाले चितकवरे थोड़े और वे माँति मॉतिके दिव्य वस्त्र ( अपने पास वहाँ हैं र वह सव ) देख-कर अपने शत्रु पाण्डवोंके उन कुवेरके समान शुभ एव विशाल ऐश्वर्यका अवलोकन करके मैं निरन्तर शोरमें इया चा रहा हूं ॥ १२-१३॥

धृतराष्ट्र उवाच

यदीच्छिसि श्रियं तात याहशी सा युधिष्टिरे। विशिष्टां वा नरव्यात्र शीलवान् भव पुत्रक ॥ १४ ॥

धतराष्ट्रने कहा-तात ! प्रविधिह ! वेटा ! यथिहर-के पास जैसी सम्पत्ति है। वैसी या उससे भी बटकर राज लक्ष्मीको यदि तम पाना चाहते हो तो शीलवान बनो ॥१४॥ शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतं न संशयः। न हि किचिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्॥ १५॥

इसमें संशय नहीं है कि शीलके द्वारा तीनों लोकीनर विजय पायी जा सकती है। शीलवानोंके लिये समारमें हुए भी असाध्य नहीं है ॥ १५ ॥

एकरात्रेण मान्धाता ज्यहेण जनमेजयः। सप्तरात्रेण नाभागः पृथिवीं प्रतिपेदिरे ॥ १६ ॥

मान्धाताने एक ही दिनमें, जनमेजयने तीन ही दिनोंमें और नामागने सात दिनोंमें ही इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था ॥ १६ ॥

पते हि पार्थिवाः सर्वे शीलवन्तो दयान्विताः। अतस्तेषां गुणकीता वसुधा खयमागता॥१७॥

ये सभी राजा मीह्यान् और दयालु थे। अतः उनके द्वारा गुर्णोके मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी खय ही उनके पास आयी यी ॥ १७॥

दुर्योधन उवाच

कथं तत् प्राप्यते शीलं श्रोतुमिच्छामिभारत। येन शीलेन तैः प्राप्ता क्षिप्रमेव वसुन्धरा॥१८॥ दुर्योधनने पूछा-भारत ! जिसके द्वारा उन राजाओं

ने शीघ ही भूमण्डलका राज्य माप्त कर लिया। वह शील कैंवे प्राप्त होता है १ यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ १८॥

षुतराष्ट्र उवाच

पुरातनम् । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं नारदेन पुरा प्रोक्तं शीलमाश्रित्य भारत॥ १९॥

धृतराष्ट्र योले-भरतनन्दन । इस विश्यमं एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है। जिमे नारदजीने

पहले शीलके प्रसंगमें कहा था || १९ ||

प्रहादेन हतं राज्यं महेन्द्रस्य महात्मनः। शीलमाधित्य दैत्येन त्रैलोक्यं च वरो कृतम् ॥ २०॥

दैत्यराज प्रहादने जीलका ही आश्रय लेकर महामना महेन्द्रका राज्य हर लिया और तीनों लोकोंको भी अपने पर में कर लिया || २० ||

ततो बृहस्पति शक्षः प्राक्षितः समुपस्थितः। तमुवाच महाप्राक्षः श्रेय इच्छामि वेदितुम्॥ २१॥

त्व महादुदिमान् इन्द्र हाय जोडकर वृहस्यतिजीकी सेवामें उपस्थित हुए और उनते बोळे—प्मायवत् । मैं अपने कल्याणका उपाय जानना चाहता हूँ? ॥ २१ ॥ ततो वृहस्पविस्तस्में झार्न नैःश्रेयसं परम् । कथयामासः भगवात् देवेन्द्राय कुरुद्धह ॥ २२ ॥

कुरुश्रेष्ठ । तव भगवान् वृहस्यतिने उन देवेन्द्रको करवाणकारी परम शानका उपदेश दिया ॥ २२ ॥ पतावच्छ्रेय इत्येच वृहस्पतिरभापत । इन्द्रस्तु भूयः पत्रच्छ को विशेषो भवेदिति ॥ २३ ॥

वत्तश्चात् इतना ही श्रेय (कल्याणका उपाय) है। ऐसा बृहस्पतिने कहा। तत्र इन्द्रने फिर पृछा—'इससे विशेष सस्त क्या है ?'॥ २३॥

#### **बृहस्पतिरुवाच**

विशेषोऽस्ति महांस्तात भागंवस्य महात्मनः । अज्ञागमय भद्रं ते भृय एव सुरर्षभ ॥ २४ ॥

धृहस्पितिने कहा — तात ! सुरश्रेष्ठ ! इस्ते भी विद्येप महत्त्वपूर्ण वस्तुका ज्ञान महात्मा श्रुकाचार्यको है। द्वम्हारा करवाण हो। द्वम उन्होंके पास जाकर पुनः उस बस्तुका झान प्राप्त करों || २४ ||

जात्मनस्तु ततः थेयो भागंचात् समहातपाः । द्यानमागमयत् प्रीत्या पुनः स परमद्यतिः ॥ २५ ॥

तत्र परम तेजस्वी महातपसीइन्डने प्रधन्तवापूर्वक युका-चार्वेदे पुनः अपने लिये अयका ज्ञान प्राप्त किया ॥ २५ ॥ रोनापि समगुकातो भागीबेण महातमना । श्रेयोऽस्तीति पुनर्मृयः युक्रमाह चातकतुः ॥ २६ ॥

महात्मा मार्गबने बन उन्हें उपटेग दे दिया, तन इन्ड्रने पुनः ग्रुकाचार्यये पृष्ठा—क्या इससे भी विकेप श्रेय हैं ' है। भाग्वस्त्वाह सर्वेशः महात्स्यः महात्मनः । झानमस्ति विदेषेणेत्युको हुएक्ष सोऽभवत् ॥ २७॥

तव सर्वेड शुक्राचार्यने कश्च—'महात्मा प्रहादको १९वे विजेव श्रेयका ज्ञान है।' यह सुनकर ६न्ट वहे प्रस्त्र हुए ॥ स ततो ब्राह्मणो भृत्वा प्रहार्व पाकरात्सनः। गत्वा प्रोबाच मेधावी श्रेय इच्छामि वेदितुम्॥ २८॥

वदनन्वर हुद्धिमान् इन्ड बाह्मणका रूप चारण करके महादके पास गये और वोडे-पराजन् ! में श्रेय जानना चाहता हुँ? || २८ ||

प्रहादस्त्वववीद् विप्रं क्षणो तास्ति हिज्जर्पम । त्रैछोभ्ययस्यसकस्य ततो नोपदिशामि ते ॥ २९ ॥

प्रहादने आक्षणते कहा—'बिज़ब्बेष्ठ ! त्रिलोकीके राज्यकी व्यवस्थामें व्यस्त रहनेके कारण भेरे पास समय नहीं है, अतः मैं आपको उपदेश नहीं दे सक्तां ॥ २९ ॥ ब्राह्मणस्त्वव्रदीद् राजन् यस्मिन् काले क्षणो भवेत् । तदोपादेष्ट्रमिच्छामि यदाचर्यमनुत्तमम् ॥ ३० ॥

यह धुनकर ब्राह्मणने कहा—राजन्। जन आपको अनकर मिळे, उसी समय में आपसे सर्वोत्तम आचरणीय धर्मका उपदेश प्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ३० ॥ ततः प्रीतोऽभवद् राजा प्रहादो ब्रह्मचादिनः । तथेरयुक्तवा शुभे काळे ह्यानतत्त्वं ददौ तदा ॥ ३१ ॥

ब्राह्मणकी इस बातसे राजा प्रहादको बड़ी प्रस्कता हुई। उन्होंने ध्वयास्तु कहकर उसकी बात मान छी और श्चम समयमें उसे शानका तस्व प्रदान किया ॥ ११॥ ब्राह्मणोऽपि यथान्यायं गुरुवृत्तिमनुत्तमाम् । सकार सर्वभावेन यदस्य मनसेप्सितम्॥ १२॥

ब्राह्मणने भी उनके प्रति यथायोग्य परम उत्तम गुरू-मक्तिपूर्ण वर्ताव किया और उनके मनकी रुचिके अनुसार सव प्रकारसे उनकी सेवा की ॥ ३२ ॥

पृष्ट्य तेन बहुदाः प्राप्तं कथमगुत्त्वमम् । त्रैळोनयराज्यं धर्मेड कारणं तद् व्रवीहि मे । महादोऽपि महाराज व्राह्मणं चान्यमव्योत् ॥ ३३ ॥

ब्राक्षणने प्रहादि वारवार पूछा—'पर्मश्च ! आपको यह विलोकीका उत्तम राज्य कैते प्राप्त हुआ १ इतका कारण मुझे बताइये। महाराज !तव प्रहाद भी ब्राह्मणते इस प्रकार योळे—॥

### प्रहाद उवाच

नास्यामि द्विजान् वित्र राजासीति कदाचन। कान्यानि वद्दां तेयां संयच्छामि चहामि च ॥ ३४ ॥

मह्राद्देने कहा—विग्रवर । भी राजा हूँ' इस अभि-यानमें आकर कमी ब्राह्मणांकी निन्दा नहीं करता। बल्कि ज्व वे मुहे शुक्रनीतिका उपदेश करते हैं, तब मैं संयमपूर्वक उनकी वातें सुनता हूँ और उनकी आजा शिरो वार्य करता हूँ ॥ ते विश्वव्याःमभापन्ते संयच्छिन्ति च मां सदर। । ते मां काव्यपथे युक्त ग्रश्नुसुमनस्यकम् ॥ ३५॥ धर्मात्मानं जितकोधं नियतं संयतेन्द्रियम् । समासिद्धन्ति शास्तारः सौद्वं मध्विच मक्षिकाः॥ ३६॥

वे ब्राह्मण विश्वस्त होत्र सुन्ने नीतिका उपदेश देते और यदा ययममें रखते हैं। में सदा ही ययाशिक श्रक्तानार्यके वताये हुए नीतिमार्गपर चळता ब्राह्मणोंकी वेचा करता; किहीके दोष नहीं देखता और घर्ममें मन लगाता हूँ। क्रोच-को जीतकर मन और इन्द्रियोको काबूमें किये रहता हूँ। अतः चैते मुक्की मिक्क्यों शहदके छन्तेको पूछोके रखते धींचती रहती हैं। उसी प्रकार उपदेश देनेवाळे ब्राह्मण मुझे श्राह्मके अमृतमय वचनोते सींचा करते हैं॥ ३५ ३६॥ सीऽहं वागाविद्यानां रसानामवळेहितर। स्वज्ञात्यानिधितिष्ठामि नक्षत्राणीय चन्द्रमाः॥ ३०॥

मै उनकी नीति-विद्याओंके रसका आस्वादन करता हूँ

और जैसे चन्द्रमा नक्षत्रॉपर शासन करते हैं। उसी प्रकार में भी अपनी जातिवालोंपर राज्य करता हूँ ॥ ३७ ॥ पतत् पृथिव्याममृतमेतचश्चरनुत्तमम् यद् ब्राह्मणमुखे कान्यमेतच्छ्रत्वा प्रवर्तते ॥ ३८॥

ब्राह्मणके मुखमे जो ग्रुकाचार्यका नीतिवाक्य है, यही इस भूतलपर अमृत है, यही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा इसे सुनकर इसीके अनुसार वर्ताव करे ॥ ३८ ॥

पतावच्छ्रेय इत्याह प्रहादो त्रह्मवादिनम्। शुश्रुषितस्तेन तदा दैत्येन्द्रो चाक्यमञ्जवीत् ॥ ३९ ॥

इतना ही श्रेय है। यह बात प्रह्लादने उस ब्रह्मवादी ब्राह्मणसे कहा । इसके बाद भी उसके सेवा-ग्रुश्र्या करनेपर दैत्यराजने उससे यह बात कही-।। ३९॥ यथावद् गुरुवृत्त्या ते प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम ।

वरं वृणीष्य भद्रं ते प्रदातासि न संशयः॥ ४०॥ 'दिजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे द्वारा की हुई यथोचित गुरुसेवासे बहुत प्रसन हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर माँगो। मैं

उसे दूँगा। इसमें संशय नहीं हैं ।। ४० ॥ फ़तमित्येव दैत्येन्द्रमुवाच स च वै द्विजः।

महादस्त्वयवीत् भीतो गृहातां वर इत्युत ॥ ४१ ॥ तब उस ब्राह्मणने दैत्यराज्ये कहा-ध्यापने मेरी सारी

अभिलाषा पूर्ण कर दी'। यह सुनकर प्रह्लाद और मी प्रसन्न हए और बोले-कोई वर अवस्य मॉगो' ॥ ४१ ॥

### बाह्मण उवाच

यदि राजन् प्रसन्नस्त्वं मम चेदिन्छसि प्रियम् । भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम ॥ ४२॥

ब्राह्मण बोला—राजन् । यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो सुक्ते आपका ही शील प्राप्त करनेकी इच्छा है। यही मेरा वर है ॥ ४२ ॥

ततः प्रीतस्तु दैत्येन्द्रो भयमस्याभवन्महत्। वरे प्रदिष्टे विप्रेण नाल्पतेजायमित्युत ॥ ४३ ॥

यह मुनकर दैत्यराज प्रह्वाद प्रसन्न तो हुए। परंतु,उनके मनमें बढ़ा भारी भय समा गया । ब्राह्मणके वर मॉगनेपर वे सोचने लगे कि यह कोई साधारण तेजवाला पुरुष नहीं है ॥ एवमस्त्वित स प्राह प्रहादो विस्मितस्तदा। उपाकृत्य तु विप्राय वरं दुःखान्वितोऽभवत् ॥ ४४॥

फिर भी 'एवमस्तु' कहकर प्रह्लादने वह वर दे दिया। उस समय उन्हें वडा विस्पय हो रहा या । ब्राह्मणको वह वर देकर वे बहुत दुःखी हो गये ॥ ४४॥

इसे वरे गते विग्रे चिन्ताऽऽसीन्महती तदा। प्रहादस्य महाराज निश्चयं न च जिम्मवान् ॥ ४५॥ महाराज ! वर देनेके पश्चात् जव ब्राह्मण चला गयाः

तव प्रह्लादको बड़ी भारी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे-चया

करना चाहिये ! परंतु किसी निश्चयपर पहेंच न सके ॥४५॥ तस्य चिन्तयतस्तावच्छायाभूतं महाद्यति । वेजो विद्यहवत तात शरीरमजहात तदा ॥ ४६॥

तात । वे चिन्ता कर ही रहे थे कि उनके शरीरने परम कान्तिमान् छायामय तेज मृतिमान् होकर प्रकट हुआ । उनने जनके अरीरको त्याग दिया था ॥ ४६ ॥

तमपुरुद्धनमहाकायं प्रहादः को भवानिति। प्रत्याहतं त्र शीलोऽस्मि त्यको गच्छाम्यहं त्वया॥४७॥

प्रहादने उस विशालकाय पुरुषते पूछा-'आप कौन हैं !' उसने उत्तर दिया-'मै शील हूं । तुमने मुझे त्याग दिया है। इसिंछिये मैं जा रहा हूँ ॥ ४७ ॥

तस्मिन् द्विजोत्तमे राजन् घत्स्याम्यहमनिन्दिते । योऽसौ शिष्यत्वमागम्य त्विय नित्यं समाहितः॥ ४८ ॥

·राजन् ! अब मैं उस अनिन्दित श्रेष्ठ ब्राह्मणके गरीरमें निवास करूँगाः जो प्रतिदिन तम्हारा शिष्य धनकर यहाँ यही सावधानीके साथ रहता थां ॥ ४८॥ इत्युक्तवान्तर्हितं तद् वैशकं चान्वाविशत्प्रभो । वस्मिस्तेजसि याते तु तादग्रूपस्ततोऽपरः ॥ ४९ ॥ शरीपित्रःस्तरतस्य को भवानिति चात्रवीत ।

धर्मे ब्रह्मद मां विद्धि यत्रासी द्विजसत्तमः ॥ ५०॥ तत्र यास्यामि दैत्येन्द्र यतः शीलं ततो हाहम् । प्रभो ! ऐसा कहकर शील अहरय हो गया और इन्द्रके

श्ररीरमें समा गया। उस वेजके चले जानेपर प्रहादके गरीरसे दूसरा चैसा ही तेज प्रकट हुआ। प्रहादने पृछा-आर कीन हैं ?' उसने उत्तर दिया—'प्रह्वाद ! मुझे धर्म समझो ! जहाँ यह श्रेष्ठ आक्राण है। वहीं जाऊँगा | दैत्यराज | जहाँ भील होता है। वहीं मैं भी रहता हूंं। ।। ४९-५०ई।। ततोऽपरो महाराज प्रज्वलिय तेजसा॥५१॥

महादस्य महातमनः **।** शरीराज्ञिःसृतस्तस्य महाराज । तदनन्तर महात्मा प्रहादके शरीरने एक तीसरा पुरुष प्रकट हुआ। जो अपने तेजने प्रत्यस्तिसा

हो रहा था॥ ५१५॥ को भवानिति पृष्टश्च तमाह स महाद्युतिः॥ ५२ ॥ सत्यं विद्वयसुरेन्द्राद्य प्रयास्ये धर्ममन्वहम्।

स्माप कीन हैं <sup>११</sup> यह प्रष्टन होने रर उस महाते जस्तीने उन्हें उत्तर दिया-ध्यसुरेन्द्र ! सुझे सत्य समझो । में आ धर्मने पीक्रे-पीछे जार्केंगा' ॥ ५२५ ॥

तसिस्ननुगते सत्ये महान चे पुरुषोऽपरः॥ ५३॥ निध्वकाम ततस्तसात् पृष्टधाह् महायलः। वृत्तं प्रहाद मां विद्धि यतः सत्यं ततो शहम ॥ ५४॥ सत्यके चेट जानेपर प्रहादके शरीरमे दूसन महारून

प्रकट हुआ । परिचय पूछनेपर उष्ठ महादनीने उत्तर दिय-

प्रहाद ! मुझे सदाचार समझो । जहाँ सत्य होता है। वहीं मै भी रहता हूँ ॥ ५३.५४॥

वस्मिन् गते महाशब्दः शरीरात् तस्य निर्ययौ । पृष्टश्चाह् वर्लं विद्धि यतो वृत्तमहं ततः॥ ५५॥

उसके चले जानेपर प्रहादके शरीरसे महान् शब्द करता हुआ पुनः एक पुरुप प्रकट हुआ । उसने पूछनेपर बताया-प्रश्ने बल समझी । जहाँ सदाचार होता है। वहीं मेरा भी स्थान है। । ५५॥

हत्युक्त्वा प्रययो तत्र यतो वृत्तं नराधिष । ततः प्रभामयो देवी शरीरात् तस्य निर्वयो ॥ ५६ ॥ तामपुञ्छत् स दैत्येन्द्रः सा श्रीरित्येनमवसीत्। उपितासिः स्वयं वीर त्विय सत्यपराक्रम ॥ ५७ ॥ त्वया त्यक्ता गमिष्यामि वर्ष्ट स्रुच्यता शहम् ॥

नरेश्वर । ऐसा कहकर वल सदाचारके पीछे चला गया ।
सत्स्थात् प्रहादके शरीरके एक प्रमासयी देवी प्रकट हुई ।
हैस्यराजने उससे पूछा--आप कीन हैं ? वह बोली--धी लक्षी
हूँ । सत्ययपक्रमी बीर । मैं स्वय ही आकर तुम्हारे शरीरमें
निवास करती थी, परतु अब तुमने मुझे त्याम दिख्या हराक्षिये
चली जाजेगी; क्योंकि मैं यलकी अनुगामिनी हूँ ॥ १६-१७३॥
ततो भयं प्रादुरासीत् प्रहादस्य महात्मनः॥ १८ ॥
धणुरुख्य स ततो भूयः क यासि कमलालये ।
व्यं हि सत्यव्रता देवी लोकस्य परमेश्वरी।
फक्षासी व्राह्मणश्रेष्ठसत्तत्विमण्लामि वेदितुम्॥ ५९ ॥

तय महात्मा प्रहादको बढ़ा मय हुआ । उन्होंने पुनः पूजा-क्मलल्ये ।तुम कहाँ जा रही हो। तुम तो सत्यवता देवी और सम्पूर्ण जगत्की परमेश्वरी हो । वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था १ वह में ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। ॥ ५८-५९ ॥ श्रीकवाच

श्रास्त्रीच स राको ब्रह्मचारी यस्त्वत्त्रइचैवोपशिक्षितः। ष्रेळोक्ये ते यदैश्वर्यं तत्त् तेनापहतं प्रभो॥ ६०॥ ठक्सीने कहा—प्रभो। हुमने किसे उपदेश दिया

है। उस महाचारी ब्राह्मणके रूपमें चाक्षात् इन्द्र ये । तीनी लोकोंमें जो छुन्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ या, वह उन्होंने हर लिया || ६० ||

घोलिन हि त्रयो लोकास्त्वया धर्मश्र निर्जिताः । तिह्रशाय सुरेन्द्रेण तव शीलं हतं प्रभो ॥ ६१ ॥

धर्मन्न । तुमने शीलके द्वारा ही तीनों कोकाँपर विजय पायी थी । प्रमो । यह जानकर ही धुरेन्द्रने दुम्हारे शीलका अन्दरण कर लिया है ॥ ६१ ॥

धर्मः सत्यं तथा वृत्तं वलं चैव तथाप्यहम् । शीलमूला महाप्राह सदा नास्त्यत्र संशयः ॥ ६२ ॥

महाशाज । धर्म, वत्य, बदानार, वळ और में (लक्ष्मी) ये सब बदा जीनके ही आधारपर रहते हैं—कीळ ही इन सबकी जड़ है । दबमें बदाब नहीं है ॥ ६२ ॥ भीष्म उवाच

पवमुक्त्वा गता श्रीस्तु ते च सर्वे युधिष्ठिर । दुर्योधनस्तु पितरं भूग पवात्रवीद् वचः ॥ ६३ ॥ श्रीळसः तस्वमिच्छामि वेतुं कौरवनन्दन ।

प्राप्यते च यथा शीलं तं चोपायं वदस्य मे ॥ ६४ ॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! यों कहकर रूस्मी तथा वे शील आदि समस्त सहुण इन्द्रके पास चले गये । इस कयाको सुनकर दुर्योधनने पुनः अपने पितासे कहा— कौरव-नन्दन ! मै शीलका तस्त्र जानना चाहता हूँ । शील जिस तरह प्राप्त हो सके, वह उपाय भी मुझे बताइये' ॥६३-६४॥

धृतराष्ट्र उवाच

सोपायं पूर्वमुहिएं प्रहादेन महात्मना। संक्षेपेण तु जीलस्य ऋणु प्राप्ति नरेम्बर॥६५॥

धृतराष्ट्रने कहा—नरेश्वर ! शीलका खरूप और उसे पानेका उपाय-ये दोनों बातें महात्मा प्रह्लादने पहले ही बतायी हैं। में संत्रेपते शीलकी प्राप्तिका उपायमात्र बता रहा हूँ,

ध्यान देकर सुना ॥ ६५ ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुम्रहश्च दानं च शीलमेतत् प्रशस्यते॥ ६६॥

मन, वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीले द्रोह न करना, स्वपर दया करना और यथाशक्ति दान देना—यह बील कहलाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं॥ ६६॥ यदस्येयां हिर्तान स्थादारमनः कर्म पौरुषम्॥

अपन्यतेत या येन न तत् कुर्यात् कथंचन ॥ ६७॥ अपना जो भी पुरुषार्थं और कर्म दूसरॉके क्रिये हितकर न हो अपना जिसे करनेमें संकोचका अनुभव होता हो। उसे

किसी तरह नहीं करना चाहिये ॥ ६७ ॥

वत्तु कर्म तथा कुर्याद् येन स्टाध्येत संसदि । शीलं समासेनैतत् ते कथितं कुरुसत्तम ॥ ६८॥

जो कर्म जिल प्रकार करनेले भरी समामें भनुष्यकी प्रचेश हो। उसे उसी प्रकार करना चाहिये। कुच्छेष्ठ । यह दुम्हें योहेमें शीळका स्वरूप बताया गया है।। ६८।। यद्याच्यशीला नुपते प्राप्नुवन्ति श्चियं क्रचित्।

पधणशास्त्र नृपत प्राप्तुवान्त श्रियं क्रचित्। न भुञ्जते चिरं तात समूलास्त्र न सन्ति ते ॥ ६९ ॥

तात । नरेश्वर । यद्यपि कहीं कहीं शीकहीन मनुष्य भी राजकश्मीको प्राप्त कर केते हैं। तयापि वे चिरकाळतक उठका उपभोग नहीं कर पाते और जड़मूळतहित नष्ट हो जाते हैं॥ पतद विदित्वा तत्त्वेन शीळवान् भव पुत्रक।

पतद् ।वादत्वा तत्त्वन शीलवान् भव पुत्रकः। यदोच्छसि थ्रियं तात सुविशिष्टां युधिष्ठिरात्॥ ७० ॥

वेटा । यदि तुम श्रुधिष्ठरते भी अच्छी सम्पत्ति माप्त करना चाहो तो इस उपदेशको यथार्थरूपसे समझकर धीडवान् बनो ॥ ७०॥ भीष्म उवाच

पतत् कथितवान् पुत्रे धृतराष्ट्रो नराधियः। पतत् कुरुष्व कौन्तेय ततः प्राप्स्यसि तत् फलम्॥७१॥ भीष्मजी कहते हैं - कुत्तीनत्दन ! राज प्रताहने अपने पुत्रको यह उपदेश दिया था। तुम भी इमग्रा आनरत करो, इससे तुम्हें भी बही एक प्राप्त होगा॥ ४१॥

हति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि शीळवर्णनं चाम चतुर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ८ १२४ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्वर्वत राजधर्मानुशासनपर्वमें शीक्ष्यणैन विषयक एक सोन्दीवीसर्वे अध्याग पूरा हुआ।१२२॥

## पत्रविंशत्यधिकशततमोऽघ्यायः

युविष्ठिरका आज्ञाविषयक प्रश्न—उत्तरमें राजा सुमित्र और ऋषम नामक ऋषिके इतिहासका आरम्भ, उसमें राजा सुमित्रका एक मृगके पीछे दौहन।

युधिष्ठिर उनाच

शीलं प्रधानं पुरुषे कथितं ते पितामह । कथं त्वाशा समुत्पन्ना या चाशा तद् वदस्य मे ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! आपने पुरुषने शीळको ही प्रधान बताया है । अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आशाकी उत्पत्ति कैसे हुई ! आशा क्या है! यह भी मुझे बताइये ॥ १ ॥

संद्रायो में महानेष समुत्यत्रः पितामह। छेता च तस्य नान्योऽस्ति त्वत्तः परपुरञ्जय ॥ २ ॥

चानुनगरीपर विजय पानेवाळे पितामह ! मेरे मनमें यह सहात् संशय उत्पन्न हुआ है । इसका निवारण करनेवाळा

आपके िवा दूबरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ पितामहाद्याः महतीः ममासीद्धिः सुयोधने । प्राप्ते युद्धे तु सद् युक्तं तत् कर्तायमिति प्रभो ॥ ३ ॥

पितामइ ! दुर्जीवनपर मेरी बड़ी भारी आशा थी कि युद्धका अंतवर उपस्थित होनेपर वह उचित कार्य करेगा। ममो ! मैं समझता था कि वह युद्ध किये बिना ही मुझे आधा राज्य कीटा देगा !! ३ !!

सर्वसाशा सुमहती पुरुषस्योपजायते। तस्यां विहन्यमानायां दुःखो मृत्युनं संशयः॥ ४॥

प्रायः सभी भनुष्यंति हृदयमे कोई-न-कोई बही आधा पैदा होती ही है। उनके भङ्ग होनेपर महान् दुःख होता है। किसी-किसीकी मृत्युतक हो अती है। हनमें संशय नहीं है।। स्रोऽहं हताशो दुर्जुद्धिः कृतस्तेन दुरात्मना। धार्तराष्ट्रेण राजेन्द्र पश्य मन्दात्मर्ता मम॥ ५॥

राजेन्द्र । उस दुरातमा धुनराष्ट्रपुत्रने धुत्र वृद्धिको हसाश कर दिया । देखिये, मैं कैसा मन्द्रभाग्य हूँ ॥ ५ ॥ आशां महत्त्वर्गा मन्ये पर्वतादिए सद्धुमात् । आकाशादिए वा राजक्षप्रमेयेव वा पुनः ॥ ६ ॥ राजर् ! मैं आशाको कुससहित पर्वतसे मी बहुत बढ़ी

सानता हूँ अथवा वह आकाशते मी वद्कर अग्रमेय है ॥६॥ एषा चैव कुरुश्रेष्ठ दुविचिन्त्या सुदुर्छभा । दुर्लभत्याच पदयामि किसन्यद् दुर्जमं तठः॥ ७ ॥ कुरुष्ठेष्ठ ! वह अचित्त्य और परम दुर्नम है—उसे जीवना कठिन है। उसके दुर्छम या दुर्नम होनेके कारण ही मैं उसे हतनी बढ़ी देखता और समझता हूँ। मला, आजाने बढ़कर दुर्जम और क्या है ? ॥ ७ ॥

भीष्म उवाच

सत्र ते वर्तयिष्यामि युधिष्ठिर निवोध तत्। इतिहासं सुमित्रस्य निर्वृत्तमृपमस्य च ॥ ८ ॥ भीष्मजीने कहा—युधिष्ठर । इस विषयों में राना

सुभिन तथा सुषम सुनिका पूर्वयदित इतिहास तुग्वं वताउँगा । उते ध्यान देकर सुनी ॥ ८ ॥

सुमित्रो नाम राजविंहेंहयो मृगयां गता । ससार स मृगं विद्ध्वा वाणेनानतपर्वणा ॥ ९ ॥

राजर्षि सुप्तित्र हैह्यवद्यी राजा थे। एक दिन वे गिकार खेळनेके टिथे बनसे ग्रंथे। वहाँ उन्होंने छक्की हुई गॉडया<sup>क</sup> बाणते एक सृतको भायल करके उसका पीडा बस्ता आरम्म किया ॥ ९ ॥

स स्वो वाजमादाय ययावमितविकमः। स स्व राजा वळात् तुर्णे ससार स्वाय्यम्॥ १०॥ वह स्वा बहुत तेज दौड़नेवाज्या। वह राजात्रा चान क्रिकेटिये भाग निक्छ। राजाते भी वळपूर्वक मृगीरे उठ

यूथपतिका तुर्रत पीछा किया ॥ १० ॥

ततो निम्मं स्थलं चैच स मृगोऽद्रवदाद्युगः। मुद्धर्वमिच राजेन्द्र समेन स पद्यागमत्॥११॥

राजेन्द्र | श्रीव्रतापूर्वक भागनेवाला वह मृग वहाँने नीनी भूमिकी ओर दौड़ा | फिर हो ही घड़ीमे वह समतल मार्गने भागने लगा || ११ ||

वतः स राजा तारुण्यादौरसेन बलेन च । ससार वाणासनभूत् सखद्गोऽसौ तनुत्रवान् ॥ १०॥

याजा भी नीजवान और हार्दिक वश्ते गराम थे। उन्होंने कत्तन बॉब रहेखा था। वे धतुरानाण और तश्तार निने असका पीछा करने लगे। १२॥

ततो नदाच नदीरबैंव पत्वलानि चनानि च ! अतिकम्याभ्यतिकम्य ससारेको चनेवरः॥ १३॥

उधर वह वनमें विचरनेवाला मृग अकेला ही अनेकों नदीं। नदियों। गड़ीं और जड़लॉको बार्रवार छॉघता हुआ आरो-आरो साराता जा रहा था ॥ १३ ॥

स त कामान्स्गो राजनासाद्यासाद्य तं नृपम्। पनरभ्येति जवनो जवेन महता ततः॥१४॥

राजन ! वह वेगशाली मृग अपनी इच्छासे ही राजाके निकट आ-आकर पुनः बढे वेगसे आगे भागता या ॥ १४ ॥

स तस्य याणैर्वह्याः समभ्यस्तो वनेचरः। प्रक्रीडांक्षेव राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम् ॥ १५॥

राजेन्द्र । बद्यपि राजाके बहतन्त्रे बाण उसके शरीरमें धँस राये थे, तथापि वह बनचारी मूग खेळ करता हुआन्ध बारंबार उनके निकट आ जाता था ॥ १५ ॥ पुनश्च जनमास्थाय जनतो मृगयुधपः। अवीत्यातीत्य राजेन्द्र पुनरभ्येति चान्तिकम् ॥ १६ ॥

राजेन्द्र । वह मृग-सन्होंका सरदार था ।उसका वेग वडा तीव या । यह वारंशर बड़े वेगले छलॉग मारता और दरतक-

की भूमि छॉघ-छॉघकर पुनः निकट आ जाता या ॥ १६॥ तस्य मर्मिन्छदं घोरं तीक्ष्णं चामित्रकर्शनः। समादाय शरं श्रेष्ठं कार्मुके तु तथास्त्रत्॥ १७॥ तव शतुसदन नरेशने एक वड़ा भयकर तीखा वाण हायमें लिया, जो मर्मस्यलेंको विदीर्ण कर देनेवाला या। उस

श्रेत्र वाणको उन्होंने धनुषपर रक्ता ॥ १७ ॥ गव्यतिमात्रेण सुगय्थपय्थपः । तस्य वाणपर्थं मुक्तवा तस्थिवान् प्रहसन्निव ॥ १८॥

यह देख मृगोंका वह यूचपति राजाके वाणका मार्ग छोड़कर दो कोस दूर ना पहुँचा और हँसता हुआ सा खड़ा हो गया ॥ १८ ॥

वस्मिन् निपतिते वाणे भूमी व्वलिततेजसि । प्रविवेश महारण्यं मृगो राजाप्यथाद्रवत् ॥ १९ ॥

जन राजाका वह तेजस्वी वाण पृथ्वीपर गिर पड़ा, तन मृग एक महान् वनमें घुस गयाः राजाने उस समय भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ॥ १९ ॥

इति श्रीमहासारते ज्ञान्तिपर्वेणि राजधर्मानुज्ञासनपर्वेणि श्रयभगीतासु पञ्चविशत्यधिकशत्त्रमोऽ-यायः ॥ १२५॥ इस प्रकार श्रीमदाभारत वान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुजासनपर्वमे ऋषमशीतादिषयक एकसी पचीसर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥१२५॥

## षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

राजा सुमित्रका मुगकी खोज करते हुए तपस्त्री मुनियोंके आश्रमपर पहुँचना और उनसे आजाके विषयमें प्रकृत करना

भीध्य उवाच

प्रविद्य स महारण्यं नापसानामथाश्रमम्। याससाद ततो राजा आन्तश्चोपाविदात तदा ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-बुधिष्टिर | उस महान बनमें प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसंकि आध्रमपर जा पहुँचे और वहाँ थककर वैठ गये॥ १॥ तं कार्मुकधरं दृष्टा अमार्ते क्षुधितं तदा।

समेत्य ऋपयस्तसिन् पूजां चकुर्यथाविधि ॥ २ ॥ वे परिश्रमसे पीडित और मृखसे न्याकुछ हो रहे थे। उस अवस्थामें चनुप घारण किये राजा सुमित्रको देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आये और सबने मिलकर उनका विविनुर्वक स्वागत-सत्कार किया ॥ २ ॥

स प्जाम्पिभिर्देचां सम्प्रगृहा नराधियः। भएञ्छत् तापसान् सर्वोस्तपसो वृद्धिमुत्तमाम्॥ ३॥

भ पियोदारा किये गये उन खागत-सकारको श्रद्दण करके राजाने भी उन सब तापत्तींमे उनकी तपस्याकी मछीभाँति बृडि होनेका समाचार पूछा ॥ ३ ॥

ते तस्य राजो वचनं सम्प्रगृहा तपोधनाः। भूपयो राजशाईलं तमपुच्छन् प्रयोजनम् ॥ ४ ॥ उन तास्याके धनी महर्पियोंने राजाके वचनोंको सादर प्रहण करके उन नृषश्रेष्ठते वहाँ आनेका प्रयोजन पूछा ॥४॥ केन भद्र सुखार्थेन सम्प्राप्तोऽसि तपोवनम् । पदातिर्वद्वनिर्क्षिशो धन्वी वाणी नरेश्वर ॥ ५ ॥

'कल्याणस्तरूप नरेश्वर ! किस सुखके हिये आप इस तपोवनमें तलवार बॉधे धनुष और बाण लिये पैदल ही चले आये है १ ॥ ५ ॥

पतिविच्छामहे श्रोतुं कुतः प्राप्तोऽसि मानद् । कसिन् कुले तु जातस्यं किनामा चासि वृद्धि नः॥ ६ ॥

भानद ! इम यह सब सुनना चाहते हैं। आप कहाँसे पचारे हैं ! किए कुछमें आपका जन्म हुआ है ! तथा आपका नाम क्या है ! ये सारी थातें हमें बताइयें । ६॥ ततः स राजा सर्वेभ्यो द्विजेभ्यः पुरुपर्वभ ।

वाचचक्षे यथान्यायं परिचर्या च भारत ॥ ७ ॥ पुरुपप्रवर मरतनन्दन | तदनन्तर राजा सुमित्रने उन समस्त ब्राह्मणींसे यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम वताया--॥ ७॥

हैहयानां कुछे जातः सुमित्रो मित्रनन्दनः। चरामि सुगयूथानि निष्नन् वाणैः सहस्रदाः ॥ ८ ॥

'तपोषनो ! मेरा जन्म हैइय-कुल्में हुआ है । मैं मित्रीका ञानन्द बढानेवाला राजा सुमित्र हूँ और सहसों वाणोंके

आघातते मृग-समूहींका विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ॥ षळेन महत् गुप्तः सामात्यः सावरोधनः।

स्रगस्त विद्धो वाणेन मया सरित शल्यवान ॥ ९ ॥
भारे साथ बहुत बड़ी सेना थी । उसके द्वारा सुरक्षित
हो में मन्त्री और अन्तःपुरके साथ आया थाः परंतु मेरे बाणीस
वायल हुआ एक मृग वाणसहित इधर ही माग निकला ॥
तं स्वन्तमनुप्राप्तो वनमेतद् यहच्छया ।
भवत्सकार्वा स्वर्धार्यक्रमा

भवत्सकारां नष्टश्रीहिताराः श्रमकर्शितः॥ १०॥ 'उस मागते हुए मृगके पीछे मैं अकस्मात् इस वनमे आपछोगोंके समीप आ पहुँचा हूँ। मेरी सरी श्रोमा नष्ट हो गयी है। मैं हताश होकर मारी परिश्रमसे कष्ट पा

रहा हूं ॥ १० ॥

कि जु दुःखमतोऽन्यद् वै यदहं अमकर्शितः। भवतामाश्रमं प्राप्तो हताशो श्रष्टलक्षणः॥११॥

भीने परिश्रमके कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राजिवहाँसे भ्रष्ट होकर एक हताबाकी मॉति आपके आश्रममें पर रक्सा है। इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है!॥ न राजळक्षणत्यांगो न पुरस्य तपोधनाः।

दुःस्वं करोति तत् तीवं यथाऽऽशा विद्वता मम ॥ १२ ॥ 'त्रपोधनो | नगर तथा राजन्यहोंका परित्याग मुझे वैसा तीव कष्ट नहीं दे रहा है, जैसा कि मेरी मग्न हुई आशा दे

रही है ॥ १२ ॥

हिमवान् वा महारोँछः समुद्रो वा महोद्धिः । महत्त्वान्नान्वपर्वेतां नभसो चान्तरं तथा ॥ १३ ॥ भाशायास्तपसि श्रेष्ठास्तथा नान्तमहं गतः । भवतां विदितं सर्वे सर्वेका हि तपोधनाः ॥ १४ ॥

भारान् पर्वत हिमाल्य अथवा अगाव जलराशि समुद्र अपनी विद्यालताके द्वारा आशाकी समानता नहीं कर सकते। तपस्यामें श्रेष्ठ तपोषनो । जैसे आकाशका कहीं अन्त नहीं है।

उसी प्रकार में आसाका अन्त नहीं पा सका हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही हैं। क्योंकि तरोधन मुनि सर्वेश होते हैं॥ भवन्तः सुमहाभागास्तस्मात् पुरुछामि संदायम्। आशायान् पुरुषो यः स्यादन्तरिक्षमधापि या॥ १५॥ कि जु ज्यायस्तरं छोके महत्त्वात् प्रतिभाति वः। पद्मविच्छामि तत्त्वेन श्रोतं, किमिह दुर्लभम्॥ १६॥

'आप महान् सौमाम्यशाळी वपत्वी हैं। इंडिडिये में आगे अपने मनका खदेह पूछता हूँ । एक ओर आशावान् पुरुप हो और दूधरी ओर अनन्त आकाश हो तो जगत्म महत्ताकी दृष्टिसे आपळोगोंको कौन वड़ा जान पड़ता है। मं इस बातको तस्वये सुनना चाहता हूँ । मळा, यहाँ आकर कैन ही बस्तु दुर्जम रहेगी हैं॥ १५-१६॥

यदि गुद्धं न वो नित्यं तदा प्रमृत मा चिरम्। न गुद्धं श्रोतुमिच्छामि युष्मद्गयो द्विजसत्तमाः॥१७॥

्यदि आपके लिये सदा यह कोई गोगतीय रहरा न हो तो श्रीष्ठ इसका वर्णन कीलिये। विप्रवरो । में आपयोगीते ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता, जो गोपनीय ररस हो॥ भवत् त पोविधातो वा यदि स्याद् विप्मे ततः। यदि वास्ति कथायोगो योऽयं प्रश्नो मयेरितः॥ १८॥ एतत् कारणसामध्ये श्रोतुमिच्छामितच्वतः। भवन्तोऽपि तपोनित्या मुख्रेतत् समियताः॥ १९॥

्यदि मेरे इस प्रकास आपलोगोंकी वायरामें विज पह रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ और यदि आके पास आतन्त्रीतका समय हो तो जो प्रक्त मैंने उपस्थित किया है। इसका आप समाधान करें। मैं इस आशाके कारण और सामध्येके विषयमें ठीक-ठीक खनना चाहता हूँ। आरलोग भी सदा तर्गमें संख्यन रहनेवाले हैं। अतः एकत्र होकर हस प्रस्तका विवेचन करें? ॥ १८-१९॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ऋषभगीतासु षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२६॥ इस प्रकार श्रीसहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मानुशासनपर्वमे ऋषमगीतात्रिवयक एक सी छन्शीसर्वो अन्याय पूर हुआ॥१२६॥

# सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

ऋषभका राजा सुमित्रको वीरसुम्न और तनु सुनिका वृत्तान्त सुनाना

भीष्म उवाच

ततस्तेषां समस्तानामृषीणामृषिसत्तमः। भ्रूषभो नाम विप्रविविस्पयिष्वमञ्जीत्॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिहिर | तदनन्तर उन समस्त श्रृषिवीमेंसे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मिष्ठ श्रृषमने विस्मित होकर इस श्रृषिवीमेंसे मुनिश्रेष्ठ श्रृष्टिकों

प्रकार कहा—॥१॥ पुराहं राजशाहुँल तीर्यान्यज्ञचरन् प्रभो। समासादितवान् दिव्यं नरनारायणाश्रमम्॥२॥ स्मुपश्रेष्ठ!पहलेकी वात है, मै सब तीयोंने विचरणकरता हुआ भगवान् नरनारायणके दिव्य आश्रममे जा गहुँचा॥२॥ यत्र सा यदरी रम्या हदो वेहायसस्या । यत्र चाश्वशिराराजन वेदान् पठित शाश्वतान्॥ ३॥ रहाजन्। जहाँ वह रमणीय यदरीका इसके जर्ग देशक हुण्ड है तथा जहाँ अश्वविद्या (ह्यमीव) मनातन वेदां स

 विद्यायता गच्छन्या मन्यानित्या बैटाज्या क्य बैटाज्या अर्थीत आकाशमार्गके गमम करतेवाली मन्यानिती वा लगन गझका जाम बैद्यायती है। वहीं ते अर्जी मदा गोनेने जरण सा कुण्ड बैद्यायत कहलाता है। बदलि अपनी गझका नाम अरजन्द्रा है। पाठ करते हैं (वहीं नरनारायणाश्रम है) ॥ ३॥ तस्मिन् सरस्ति कृत्वाहाँ विधिवत् तर्पणं पुरा । पितृणां देवतानां च ततोऽऽश्रममियां तदा ॥ ४॥ रेमाते थत्र तौ नित्यं नरनारायणावृती।

उस वैहायस कुण्डमें स्नान करके मैंने विधिपूर्वक देव-ताओं और पितरोंका वर्षण किया। उसके बाद उस आश्रममें प्रवेश किया। जहाँ सुनिवर नर और नारायण नित्य सानन्द निवास करते हैं॥ ४६॥

अनुरादाश्रमं कञ्चिद् वासार्थमगमं तदा ॥ ५ ॥ तत्र चीराजिनधरं इञ्चास्वमतीय च । अद्राक्षमृषिमायान्तं ततुं नाम तपोधनम् ॥ ६ ॥

उसके बाद वहाँवे निकट ही एक दूबरे आश्रममें में टहरनेके लिये गया। वहाँ मुझे तनु नामवाले एक तपोधन मृषि आते दिखायी दिये, जो चीर और मृगचर्म घारण किये हुए ये। उनका गरीर वहुत कॅचाऔर अस्यन्त दुर्वल या॥ अन्यैनरैमेंहावाहो चपुपाप्रगुणान्वितम् । कृशता चापि राजपें न हुण ताहशी कुलिन ॥ ७॥

महावाहो। उन महर्षिका शरीर दूसरे मनुष्येंसे आठ गुना बंबा था। राजर्षे। मैने उनकी-जैसी दुर्वलता कहीं भी नहीं देखी है॥ ७॥

शरीरमपि राजेन्द्र तस्य कानिष्ठिकासमम्। शीवा वाह्य तथा पादी केशास्त्राद्धतदर्शनाः॥ ८॥

राजेन्द्र । उनका शरीर भी किनिष्ठिका अझुखीके समान पत्रला था । उनकी गर्टन, दोनों गुजाएँ, दोनों पैर और दिरके बाल भी अहुत दिखायी देते थे ॥ ८ ॥ शिरा कायानुरूपं च कणों नेचे तथैव च । सस्य सक्क्वैय चेष्टा च सामान्ये राजसत्त्वम ॥ ९ ॥

धरीरके अनुरूप ही उनके मत्तक, कान और ने म ये। रुपश्रेष्ठ ! उनकी बाणी और चेद्या साधारण थी॥ ९॥ रुप्टार्ड वं रुद्धां विम्नं भीतः परमदुर्मनाः। पावी तस्याभिवाद्याधः स्थितः प्राञ्जलिस्प्रतः॥ १०॥

मैं उन दुवले-पतले ब्राह्मणको देखकर हर गया और मन-दी-मन बहुत दुखी हो गया। फिर उनके चरणोंमें प्रणाम करके दोनों हाय बोडकर उनके आगे खड़ा हो गया। ११०॥ निचेद्य नामगोजे च पितरं च नरर्षम। प्रदिष्टे चासने तेन शनैरहमुपाविशम्॥ ११॥

नरश्रेष्ठ । उनके धामने नामः गोत्र और पिताका परिचय देकर उन्हींके दिये हुए आहनवर घीरेसे तैठ गया ॥ ११॥ ततः स कथयामास कथां धर्मार्थसंहिताम् । ऋषिमध्ये महाराज तन्तुर्धर्मभृतां वरः॥ १२॥

महाराज । तदनन्तर धर्मास्माओं श्रेष्ठ तत्तु ऋषियोंके वीचमें वैठकर धर्म और अधित धुक्त कया कहने छने ॥ १२ ॥ तस्मिस्तु कथयत्येथ राजा राजीवळोचनः। उपायाज्ञवनैरइवैः सवलः सावरोधनः॥१३॥

उनके कथा कहते समय ही कमलके समान नेत्रों-बाले एक नरेश वेगशाली घोड़ोद्वारा अपनी सेना और अन्तः-पुरके साथ यहाँ आ पहुँचे ॥ १३ ॥

सारन् पुत्रमरण्ये वै नष्टं परमहुर्मनाः। भूरिशुस्रपिता थीमान् वीरशुस्रो महायशाः॥ १४॥

उनका पुत्र नगरुमें खो गया था। उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके पुत्रका नाम था भृरिचुम्न और वे उसके महायशस्त्री पिता श्रीमान् वीरचुम्न थे॥ १४॥

इह द्रक्ष्यामि तं पुत्रं द्रक्ष्यामीहेति पार्थिवः। पवमाशाहतो राजा चरन् वनमिदं पुरा ॥१५॥

यहाँ उस पुत्रको अवश्य देखूँगा। यहाँ वह निश्चय ही दिखायी देगा। इसी आशासे वॅथे हुए पृथ्वीपति राजा बीर-सुम्न उन दिनों उस बनमें विचर रहे थे॥ १५॥ दुर्लैमः स मया द्राष्ट्रं नुमं परमधार्मिकः।

दुर्छमः स मया द्रष्टुं नूनं परमधार्मिकः। एकः पुत्रो महारण्ये नष्ट इत्यसकृत् तदा॥ १६॥ 'बह वडा धर्मासा था। अव उक्का दर्शन होना अवस्य

"यह वजा वमाला था। अप उत्तका दशन हाना अवस्य ही मेरे खिये दुर्लम है। एक ही नेटा था। वह मी हस विद्याल बनमें खो गया' इन्हीं वार्तीको वे बार-बार दुहराते थे॥ १६॥

दुर्छभः स मया द्रष्टुमाशा च महती मम। तया परीतगात्रोऽहं सुमूर्पुर्नात्र संशयः॥१७॥

भीरे लिये उसका दर्शन दुर्लभ है तो भी भेरे मनमें उसके भिलनेकी नहीं भारी आशा लगी हुई है। उस आशाने मेरे सम्पूर्ण तारीरपर अधिकार कर लिया है। इसमें संदेह नईं। कि मैं उसके लिये मौतकों भी स्वीकार कर लेना चाइता हूँ।॥

पतच्छुत्वा तु भगवांस्ततुर्भुनिवरोत्तमः। अवाक्शिरा ध्यानपरो मुहर्तमिव तस्थिवान् ॥ १८॥

राजाकी यह बात सुनकर सुनियोंने श्रेष्ठ मगवान, ततु नीचे सिर किये ध्यानमन्न हो दो घड़ीतक सुपचाय कैठे रह गये ॥ १८॥

वमनुष्यान्तमालक्ष्य राजा परमदुर्मनाः। उवाच वाक्यं दीनात्मा मन्दं मन्दमिवासकृत्॥ १९॥

उनको चिन्तन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीन-हृदय हो मन्द-मन्द वाणीमें वारंबार इस प्रकार कहने रुगे—॥ १९॥

दुर्छमं कि नु देवर्षे आशायाश्चीव कि महत्। वर्षातु भगवानेतद् यदि गुर्ह्या न ते मयि॥२०॥

्देवर्षे ! कीन वस्तु दुर्छम है ! और आहाते मी बड़ा क्या है ! यदि आपकी दृष्टिमें यह बात मुझते छिपाने योग्य न हो तो आप इसे अवस्य बतावें }] २० ]]

स्रिक्शियांस्तेन पूर्वमासीद् विमानितः।

षालिशां बुद्धिमास्थाय मन्द्रभाग्यतयाऽऽत्मनः॥ २१ ॥

तब मनिने कहा--राजन् ! आपके उस प्रत्रने पहले कभी मृद्ध बुद्धिका आश्रय लेकर अपने दुर्माग्यके कारण एक पूजनीय महर्त्रिका अपमान कर दिया था॥ २१॥ अर्थयन कलशं राजन काञ्चनं वल्कलानि च । अवज्ञापर्वकेनापि ਜ सम्पादितवांस्ततः। निर्विण्णः स त विप्रविनियदाः समपद्यत ॥ २२ ॥

राजन् ! वे उससे एक सुवर्णमय कलश और वस्कल मॉग रहे थे। आपके पुत्रने अवहेलना करके भी महर्षिकी बह इच्छा पूरी नहीं की; इससे वे विप्र ऋषि अत्यन्त खिन्न और निराग हो गये थे ॥ २२ ॥

एवमुक्तोऽभिवाद्याथ तमृषि लोकपूजितम्। श्रान्तोऽवसीदद् धर्मात्मा यथा त्वं नरसत्तम ॥ २३ ॥

(ऋषभ कहते हैं-) नरश्रेष्ठ ! उनके ऐसा कहनेपर उन लोकपुजित महर्षिको प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीर-

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि ऋषभगीतास सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२७॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गन राजधर्मानुशासनपर्वमें ऋषमगीतात्रिषयक एक सौ सत्ताईसर्वों अध्याय पूरा हुण॥१२७॥

द्यम्न तुम्हारे ही समान थककर शिथिल हो गये ॥ २२ ॥ अर्घ्यं ततः समानीय पाद्यं चैव महानिष:। आरण्येनैव विधिना राह्ने सर्वे न्यवेदयत्॥ २४॥

तत्मश्चात् उन महर्षिने तपोवनमें प्रचलित शिणचार्जा विधिसे राजाको पाद्य और अर्घ्य आहि सा बस्तर्रे अर्पित की ॥ २४ ॥

वतस्ते मनयः सर्वे परिवार्यं नर्र्यभमः। उपाविदान् नरव्यात्र सप्तर्पय इव ध्रवम् ॥ २५ ॥

पुरुषसिंह ! तब वे सभी मुनि नरश्रेष्ठ वीरयमको सर ओरसे घेरकर उनके पास बैठ गये। मानो सप्तर्पि ध्रवको चारो ओरसे घेरकर शोमा पा रहे हों ॥ २५ ॥

अपुच्छंश्चैच तं तत्र राजानमपराजितम्। निवेशने ॥ २६ ॥ सर्वमाश्रमस्य

उन सबने वहाँ उन अपराजित नरेशसे उस आशमगर पधारनेका सारा प्रयोजन पूछा ॥ २६ ॥

## अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः

तनुम्रुनिका राजा वीरद्युम्नको आशाके खरूपका परिवय देना और ऋपभके उपदेशसे सुमित्रका आशाको त्याग देना

राजीवाच

वीरद्यस इति ख्यातो राजाहं दिश्च विश्वतः। भूरिद्युम्नं सुतं नष्टमन्वेष्ट्रं वनमागतः॥ १॥

राजाने कहा-मुने । मै सम्पूर्ण दिशाओं मे विख्यात वीरतुम्न नामक राजा हूँ और खोये हुए अपने पुत्र भ्रित्युम्न-की खोज करनेके लिये वनमे आया हूँ ॥ १ ॥

एकः पुत्रः स विप्राज्य वाल एव च मेऽनघ। न दश्यते वने चास्तिस्तमन्वेष्ट्रं चराम्यहम् ॥ २ ॥

निष्पाप विप्रवर ! मेरे एक ही वह पुत्र था। वह भी बालक ही या। इस वनमे आनेपर वह कहीं दिखायी नही दे रहा है। उसीको खोजनेके छिये मैं चारी ओर विचर रहा हैं || २ ||

ऋष्म उवाच

मुनिरधोमुखः । इत्येवमुक्ते वचते राश तूष्णीमेवाभवत्तत्रन च प्रत्युक्तवान् नृपम् ॥ ३ ॥

भृषभ कहते हैं-राजन्! राजाके ऐसा कहनेपर वे मुनि नीचे मुँह किये चुपचाप वैठे ही रह गये। राजाको कुछ उत्तर न दे सके ॥ ३॥

स हि तेन पुरा विष्रो राज्ञा नात्यर्थमानितः। आशाकृतश्च राजेन्द्र तपो दीर्घे समाश्रितः॥ ४ ॥ प्रतिप्रहमहं राज्ञां न करिष्ये कथञ्चन।

अन्येषां चैव वर्णानामिति छत्वा धियं तदा ॥ ५ ॥

राजेन्द्र । पूर्वकालमें कमी उसी राजाने उन्हीं ऋपिरा विशेष आदर नहीं किया था। उनकी आशाभग कर दी थी। इससे वे मुनि भी किसी प्रकार भी किसीराजा या दूसरे वर्णने छोगोंका दिया हुआ दान नहीं ग्रहण करूँगा। ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्यामे लग गये थे ॥ ४-५ ॥ आशा हि पुरुषं बालमुत्थापयति तस्थुपी। तामहं व्यपनेष्यामि इति कृत्वा व्यवस्थितः। वीरद्युम्नस्तु तं भूयः पप्रच्छ मुनिसत्तमम्॥६॥

बहुत काळतक रहनेवाली आशा मूर्ल मनुष्यमे ही उद्यमशील बनाती है। मैं उसे दूर कर दूँगा। ऐसा निःचय करके वे तपस्यामें स्थिर हो गये थे। इघर वीरद्युमने उन मुनिश्रेष्ठचे पुनः प्रश्न किया ॥ ६ ॥

राजीवाच

आशायाः किं रुशत्वं च किंचेहभुविदुर्छभम्। ब्रवीतु भगवानेतत् त्वं हि धर्मार्थंद्शियान् ॥ ७ ॥

राजा बोळे—विपवर ! आर वर्म और अर्थंडे नाता हैं, अप्त यह बतानेकी कृपा करें कि आगासे बटकर दुवंकन क्या है ? और इम पृथ्वीरर मवसे दुर्लभ नता है ! ॥ ७ ॥ ततः संस्मृत्य तत् सर्वे सार्ययप्यतिवाववीत्। राजानं भगवान् विमस्ततः कृशतनुस्तद् ॥ ८॥

तन उन दुर्वल शरीरबाले पूज्यपाद ऋषिने पहलेकी सारी वातोको याद करके राजाको भी उनका स्मरण दिलाते हुएसे इस प्रकार कहा ॥ ८॥

ऋपिरुवाच

कृशत्वेन समं राजनाशाया विद्यते नृप । तस्या वै दुर्लभत्वाच प्रार्थिताः पार्थिवा मया ॥ ९ ॥

भ्रष्ट्रिय चोले — नरेश्वर । आशा या आगावान् की दुर्बेल्या-के समान और किसीकी दुर्बेल्या नहीं है । जिस बस्तुकी आशा की जाती है, उसकी दुर्लेमताके कारण ही मैंने बहुत-से राजाओं के यहाँ याचना की है ॥ ९ ॥

4-11 1-1 (11 )

#### राजीवाच

कृशाकृशे मया ब्रह्मन् गृहीते वचनात् तव । दुर्लभत्वं च तस्यैव वेदवाक्यमिव द्विज ॥१०॥

राजाने कहा महास् ! मैंने आपके कहनेते यह अच्छी तरह समझ लिया कि जो आशाते वेंधा हुआ है। वह बुर्बल है और जिसने आजाको जीत लिया है। वह पुष्ट है। दिलागेष्ठ ! आपकी इस बातको भी मैंने बेदवाक्यकी भाँति महण किया कि जिस बस्तुकी आशाकी जाती है। वह अस्यन्त बुर्लम होती है।। १०॥

संदायस्तु महाप्राञ्च संजातो हृद्ये मम। तन्मुने मम तस्त्रेन वकुमहस्ति पुच्छतः॥११॥

महाप्राजः ! युने । किंद्ध मेरे मनमें एक सराय है, जिसे पूछ रहा हूँ । आप उसे ययार्थरूपसे बतानेकी कृपा करें ॥११॥ स्वत्तः क्रशतरं किं सु व्रवीतु भगवानिदम् । यदि गुद्धं न ते किञ्चिद् विद्यते सुनिसत्तम् ॥ १२॥

मुनिश्रेष्ठ ! यदि कोई वस्तु आपके लिये गोपनीय या छिपाने योग्य न हो तो आप यह बतावे कि आपसे भी वटकर अत्यन्त दुर्वल वस्तु क्या है ! ॥ १२ ॥

क्त्रा उवाच

दुर्लभोऽष्यथवा नास्तियोऽर्थी घृतिमवाप्रुयात् । स दुर्लभतरस्तात योऽर्थिनं नावमन्यते ॥ १३ ॥

दुर्बल शरीरवाले मुनिने कहा — तात । जो याचक धर्म घारण कर सके अर्थात् किसी वस्तुकी आवश्यकता होने-पर भी उसके लिये किसीसे याचना न करे, वह चुर्लम है एवं जो याचना करनेवाले याचककी अवदेलनान करे— आदर-पूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष सम्रास्में अस्यन्त दुर्लम है ॥ १३ ॥

-सत्कृत्य नोपकुरुते परं शक्त्या यथाईतः। या सका सर्वभूतेषु साऽऽशा कृशतरी मया ॥ १४ ॥

चन मनुष्य क्लार करने याचकको आशा दिशका यो उसका शक्तिके अनुसार तथायोग्य उपकार नहीं करताः उस खितिमें समूर्ण भूतीके मनमें जो आशा होती है। वह मुझते भी अखुन्त कुल होती है ॥ १४ ॥

कृतब्नेषु च या सका नृशंसेष्वलसेषु च । अपकारिषु चासका साऽऽशा कृशतरी मया ॥ १५ ॥

कृताना, मुद्रास, आलसी तथा दूसरोका अपकार करने-वाले पुरुषोंमें जो आधा होती है। वह (कभी पूर्ण न होनेके कारण चिन्ताले दुर्वल बना देती है। इसल्यि वह ) सुझसे भी अल्यन्त कुश है।। १५॥

एकपुत्रः पिता पुत्रे नष्टे वा प्रोपितेऽपि वा । प्रवर्त्ति यो नजानाति साऽऽशा कृशतरो भया॥ १६॥

इकळोते चेटेका बाप जब अपने पुत्रके खो जाने या परदेशमें चळे जानेपर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता। तब उसके मनमें जो आजा रहती है। वह मुझसे भी अत्यन्त कुश होती हैं॥ १६॥

प्रसवे चैव नारीणां चृद्धानां पुत्रकारिता। तथा नरेन्द्र धनिनां साऽऽशा कशतरी मया ॥ १७ ॥

नरेन्द्र । बुद्ध अवस्थावाली नारियोंके हृदयमें जो पुत्र पैदा होनेके लिये आशा बनी रहती है तथा धनियोंके मनमें जो अधिका-धिक धन-लामकी आशा रहती है। वह मुससे अत्यन्त कुश है॥ १ ७॥

प्रदानकाङ्गिणीनां च कन्यानां घयसि स्थिते । शुत्वा कथास्तथागुकाःसाऽऽशा क्रशतरीमया ॥१८॥

तरुष अवस्या आनेपर विवाहकी चर्चा युनकर व्याहकी इच्छा रखनेवाली कन्याओंके हृद्यमें जो आशा होती है। वह मुसले मी अत्यन्त कुश्चहोती है # !! १८ !!

प्तच्छुत्वा ततो राजन् स राजासावरोधनः। संस्पृश्य पादौ शिरसा निर्णात द्विजर्पभम्॥१९॥

राजन् । ब्राह्मणश्रेष्ठ उस ऋषिकी वह बात सुनकर राजा अपनी रानीके साथ उनके चरणोंका मस्तकसे स्पर्श करके वहीं गिर पहे ॥

राजोवाच

प्रसादये त्वां भगवन् पुत्रेणेच्छामि संगमम् । यदेतदुक्तं भवता सम्प्रति द्विजसत्तम् ॥ २०॥ सत्यमेवन्न संदेहो यदेतद् न्याद्वतं त्वया।

राजा बोले—भगवन् ! में आपको प्रवत्त करना चाहता हूँ । मुझे अपने पुत्रवे मिलनेकी बढ़ी इच्छा है । द्विजश्रेष्ठ ! आपने मुझसे इस समय जो कुछ कहा है। आपका यह सारा कयन सत्य है। इसमें सदेह नहीं ॥ २०३ ॥

ततः प्रहस्य भगवांस्ततुर्धर्मभृतां वरः॥२१॥ पुत्रमस्यानयत् क्षिप्रं तपसा च श्रुतेन च।

तन घर्मात्माठींमें श्रेष्ठ मगवान् ततुने इँसकर अपनी तपस्या और शाखाजनके प्रमावते राजकुमारको श्रीष्ठ वहाँ द्वळा दिया ॥ २१३॥

स समानीय तत्पुत्रं तमुपालभ्य पार्थिवम् ॥ २२ ॥ आत्मानं दर्शयामास धर्मे धर्मभृतां वरः।

इस प्रकार उनके पुत्रको वहाँ बुळाकर तथा राजाको कवाशको अत्यन्त क्रश्च कहनेका तास्पर्व यह है कि वह मतुष्पको अत्यन्त क्रश्च बना देती है। उलाहना देकर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ तनु मुनिने उन्हें अपने साक्षात् धर्मस्वरू का दर्जन कराया ॥ २२५ ॥ स दर्शियत्वा चात्मानं दिव्यमद्भतदर्शनम्।

विपापमा विगतकोधश्चवार वनमन्तिकात ॥ २३ ॥

दिव्य और अद्भत दिखायी देनेवाले अपने स्वरूपका उन्हें दर्शन कराकर कोघ और पापने रहित तन मनि निकट-वर्ती वनमें चले गये ॥ २३ ॥

एतद दर्ष भया राजंस्तथा च वचनं श्रुतम्। आशामपनयस्वाश्च ततः कशतरीमिमाम् ॥ २४ ॥

भ्राप्स मृति कहते हैं-राजन ! मैंने यह सब कछ अपनी ऑखो देखा है और मुनिका वह कथन मीअपने कानी सना है। ऐसे ही तुम भी शरीरको अत्यन्त कृश बना देनेवाली इस मृगविषयक दुराशाको शीव ही त्याग दो ॥ २४॥

भीष्म खवाच

स तथोक्तस्तदा राजन् ऋषभेण महात्मना।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मां नुषासनपर्वणि ऋषभगीतास् अप्टाविशत्यधिकशतत्रमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत राजधर्मातुशासनपर्वमें ऋषमगीताविषयक एक सौश्रद्वाईसवॉ शश्माम पूरा हुआ।१२८॥

समित्रोऽपनयत् क्षिप्रमाशां कशतरीं ततः ॥ २५॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! महात्मा भूगमके ऐना कहनेपर सुमित्रने शरीरको अत्यन्त दुर्वल दनानेवाली वह आशा तरत ही त्याग दी ॥ २५ ॥

एवं त्वमपि कौन्तेय श्रत्वा वाणीमिमां मम। स्थिरो भव महाराज हिमवानिव पर्वतः॥ २६॥

महाराज ! कुन्तीकुमार । तुम भी मेरा यह कथन सनसर आशाको त्याग दो और हिमालय पर्वतके समान खिर हो जाओ ॥ त्वं हि प्रष्टा च श्रोता च कच्छेप्यनगतेप्विह । श्रत्वा सम महाराज न संतप्तिमहाहीस ॥२०॥

महाराज । ऐसे सङ्कट उपस्थित होनेपर भी तुम यहा उपयक्त प्रदन करते और उनका योग्य उत्तर सनते हो। इसलिने दुर्योघनके साथ जो स्थि न हो सकी। उसको लेकर तुम्हं सतप्त नहीं होना चाहिये ॥ २७ ॥

#### एकोनत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः यम और गौतमका संवाद

यधिष्ठिर उवाच

नामृतस्येच पर्याप्तिर्ममास्ति ब्रुवति त्विय। यथा हि खात्मवृत्तिस्थस्तया तृतोऽस्मि भारत॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा-भरतनन्दन ! जैसे अमृतको पीनेसे इच्छा पूर्ण नहीं होती। और भी पीनेकी इच्छा बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जब आप उपदेश करने छगते हैं, उस समय उसे सननेसे मेरा मन नहीं भरता है। जैसे परमात्माके ध्यानमें निमन्न हुआ योगी परमानन्दसे तृप्त हो जाता है। उसी प्रकार मैं भी अत्यन्त तृप्तिका अनुभव करता हूँ ॥ १ ॥

तसात् कथय भृयस्त्वं धर्ममेव पितामह। न हि तृतिमहं यामि पिवन् धर्मामृतं हि ते ॥ २ ॥

अतः पितामह । आप पुनः धर्मकी ही बात बताइये । आपके धर्मोपदेशरूपी अमृतका पान करते समय मुझे यह नहीं अनुभव होता है कि बस, अवपूरा हो गया, बर्टिक सुननेकी प्यास और बढती ही जाती है ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

पुरातनम् । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं गौतमस्य च संवादं यमस्य च महात्मनः॥ ३॥ भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! इस धर्मके विषयमें भी

विज्ञ पुरुष गौतम तथा महात्मा यमके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ पारियात्रं गिरिं प्राप्य गौतमस्याश्रमो महान्। उवास गौतमो यंच कालंतमपि मे ऋणु॥ ४॥

पारियात्रनामक पर्वतपर महर्षि गीतमका महान् आध्रम है। उसमें गौतम जितने समयतक रहे। वह भी मुझते सुनी ॥४॥ षष्टि वर्षसहस्राणि सोऽतप्यद् गौतमस्तपः। तसुप्रतपसा युक्तं भावितं सुमहासूनिम् ॥ ५ ॥ उपयातो नरच्यात्र लोकपालो यमस्तदा। तमपस्यत् सतपसमृषि वै गौतमं तदा॥६॥

गौतमने उस आश्रममें साठ इजार वर्पातक तपस्या भी। नरश्रेष्ठ ! एक दिन उम्र तपस्यामें लगे हुए पवित्र महात्मा महासुनि गौतमके पास स्रोकपाल यम स्वयं आये। उन्होंने वहाँ आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋपिको देखा ॥ ५-६ ॥

स तं विदित्वा ब्रह्मपिर्यममागतमोजसा। प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा उपविष्टस्तपोधनः॥ ७ ॥

ब्रह्मार्षे गौतमने वहाँ आये हुए यमराजको उनके तेजने ही जान लिया। फिर वे तपोधन मुनि हाथ जोड़ एयतिवर्त हो उनके पास जा बैठे ॥ ७ ॥

तं धर्मराजो दृष्ट्वेच सत्कृत्येव द्विजर्पभम्। न्यमन्त्रयत धर्मेण कियतां किमिति हुवन् ॥ ८ ॥ धर्मराजने विप्रवर गौतमको देखते ही उनका एका

किया और में आपकी स्या सेवा करूँ १ ऐमा नइते हुए उन्हें धर्मचर्चा सुननेके लिये सम्मति प्रदान की ॥ ८॥

गीतम उवार

मातापित्भ्यामानृण्यं किं कृत्वा समवाप्नुयात् । कथं च लोकानामोति पुरुषो दुर्लभाष्युचीन् ॥ ९ ॥

तय गौतमने कहा--भगवन् । मनुष्य कौन-सा कर्म करके माता-पिताके ऋणसे उऋण हो सकता है ! और किस प्रकार उमे दर्जम एव पवित्र लोकोंकी प्राप्ति हाती है ! ॥९॥

यम सवाच सत्यधर्मरतेन च। तपःशौचवता नित्यं पुजन मातापित्रोरहरहः

कार्यमञ्जला ॥ १०॥ यमराजने कहा-प्रहान् ! मनुष्य तप करे बाहर-भीतरसे पवित्र रहे और सदा सत्यभापणरूप धर्मके पासनमें तत्पर रहे । यह सब करते हुए ही उसे नित्यप्रति माता-पिताकी धेवा-पूजा करनी न्वाहिये ॥ १० ॥

अध्वमेधेस्य यप्टब्यं वह्मिः स्वाप्तदक्षिणैः। तेन लोकानवाप्नोति पुरुपोऽद्भतदर्शनान् ॥ ११ ॥

राजाको तो पर्यास दक्षिणाओंसे युक्त अनेक अश्वमेष युक्तींका अनुष्ठान भी करना चाहिये। ऐसा करनेसे पुरुष अद्भव दृश्योंने सम्पन्न पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेवा है ॥११॥

इति श्रीसहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि राजधर्मानुदासनपर्वणि यमगौतमक्षंवादे एकोनश्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्ति गर्दके अन्तर्गत राज्यमान् जासनपर्वेषे यम और गौनमका सवादविषयक एक सौ उन्तीसवाँ अध्याय पूग हुआ।।९ २०॥

#### त्रिंशदधिकशततमोऽ**ध्यायः** आपत्तिके समय राजाका धर्म

यधिष्टिर उवाच

मिन्नैः प्रहीयमाणस्य चह्नमित्रस्य का गतिः। राज्ञः संक्षीणकोशस्य चलहीनस्य भारतः॥ १ ॥

यधिष्ठिरने पृछा-भारत । यदि राजाके राज अधिक हो जायें। भित्र उसका साथ छोड़ने लगें और सेना तथा खजाना भी नप्ट हो जाय तो उसके लिये कीन-सा मार्ग हितकर है ? ।। १॥ दुष्टामात्यसहायस्य च्युतमन्त्रस्य सर्वतः।

राज्यात् प्रच्यवमानस्य गतिमध्यामपश्यतः॥ २ ॥ द्रष्ट मन्त्री ही जिसका सहायक हो। इसीलिये जो श्रेष्टपरा-

सर्गते भ्रष्ट हो गया हो एव राज्यने जिसके भ्रष्टहो जानेकी सम्भावना हो और जिने अपनी उन्नतिका कोई श्रेष्ठ उपाय न दिखायी देता हो। उसके लिये क्या कर्तव्य है १ ॥ २ ॥ परचक्राभियातस्य परराष्ट्राणि विग्रहे वर्तमानस्य दुर्वलस्य वलीयसा॥ ३॥

जो शबुमेनापर आक्रमण करके शबुके राज्यको रीट रहा हो। इतनेहीमें कोई वलवान् राजा उसपर भी चढाई कर दे तो उसके साथ युद्धमें को हुए उस दुर्वल राजाके लिये क्या आश्रय है १॥ ३॥

असंविहितराष्ट्य देशकाळावजानतः । अप्राप्यं च भवेत् सान्त्वं भेदो वाप्यतिपीडनात्। जीवितं त्वर्थहेतुर्वा तत्र किं सुकृतं भवेत्॥ ४॥

जिसने अपने राज्यकी रक्षा नहीं की हो। जिसे देश और कालका ज्ञान नहीं हो। अत्यन्त पीड़ा दैनेके कारण जिसके लिये साम अथवा भेदनीतिका प्रयोग असम्मव हो जाय। उसके लिये क्या करना उचित है ! वह जीवनकी रक्षा करे याधनके साधनकी १ उसके लिये क्या करनेमें मलाई है १ ॥ ४ ॥

मीध्म उवाच ग्रह्मं धर्मज मा प्रार्शिरतीय भरतर्थम । अपुष्टो नोत्सहे वक्तं धर्ममेतं युधिष्टिर॥ ५॥ भीष्मजीने कहा-धर्मनन्दन । भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ।

यह तो तुमने मुझसे वडा गोपनीय विषय पूछा है । यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न न किया गया होता तो मै इस समय इस संकटकालिक धर्मके विषयमें कुछ भी नहीं कह सकता था ॥ ५ ॥

धर्मो हाणीयान् वचनाद् मुद्धिश्च भरतर्षभ । श्रुत्वोपास्य सदाचारैः साधुर्भवति स कचित् ॥ ६ ॥

भरतभूषण । धर्मका विषय यदा स्क्ष है। शाखवचनीके अनुशीलनचे उसका बोध होता है । शास्त्रश्रवण करनेके पश्चात अपने सदान्तरणेंद्वारा उसका सेवन करके साध जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष कहीं कोई विरला ही होता है ॥६॥ कर्मणा युद्धिपूर्वेण भवत्याख्यो न वा पुनः। ताहरो।ऽयमजुष्रशः संब्यवस्यः स्वया धिया ॥ ७ ॥

बुदिपूर्वक किये हुए कर्म ( प्रयक्त ) से मनुष्य घनाट्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम्हे ऐसे प्रश्न-पर स्वय अपनी ही बुद्धि हे विचार करके किसी निश्चयपर पहॅचना चाहिये ॥ ७ ॥

उपार्य धर्मबहुलं यात्रार्थं ऋणु भारत। नाहमेतादशं धर्म युभूषे धर्मकारणात् ॥ ८॥

भारत । उपर्यंक सकटके समय राजाओंके जीवनकी रक्षाके लिये मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, जिसमें धर्मकी अधिकता है। उसे ध्यान देकर सुनो। परतु में धर्माचरणके उद्देश्यसे ऐसे धर्मको नहीं अपनाना चाहता ॥ ८ ॥

दःखादान इह होन स्यात् तु पश्चात् क्षयोपमः। अभिगम्यमतीनां हि सर्वासामेव निश्चयः॥ ९॥

आपित्रके समय भी यदि प्रजाको दुःख देकरधन वस्तुल किया जाता है तो पीछे वह राजांके लिये विनाशके तुल्य सिंद्र होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियों हैं। उन सबका यही निश्चय है ॥ ९ ॥

यथा यथा हि पुरुपो नित्यं शास्त्रमवेक्षते । तथा तथा विजानाति विज्ञानमथ रोचते ॥ १०॥

पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्रका स्वाध्याय करता है।

वैवे बेवे उसका ज्ञान बढता जाता है। फिर तो विशेष ज्ञान प्राप्त करनेमे ही उसकी रुचि हो जाती है ॥ १० ॥ अविज्ञानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते । विज्ञानाद्दिप योगश्च योगो भृतिकरः परः ॥ ११ ॥

शान न होनेसे मनुष्यको सकटकालमे उससे बचनेके लिये कोई योग्य उपाय नहीं सक्षता; परतु ज्ञानते वह उपाय शात हो जाता है। उचित उपाय ही ऐश्वर्यकी हृद्धि करनेका श्रेष्ठ साधन है॥ ११॥

अराह्ममानो वचनमनस्युरिदं ऋणु। राह्यः कोराक्षयादेव जायते वळसंक्षयः॥१२॥

तुम मेरी वातपर सदेह न करते हुए दोष हिटका परित्याग करके यह उपदेश सुनी । खजानेके नष्ट होनेसे ही राजाके बलका नाश होता है ॥ १२॥

कोशं च जनयेद् राजा निर्जालेश्यो यथा जलम् । कालं प्राप्यानुगृङ्खीयादेव धर्मः सनातनः। उपायधर्मे प्राप्येमं पूर्वेराचरितं जनैः॥ १३॥

जैसे मनुष्य निर्जेल स्थानींसे भी खोदकर जल निकाल लेता है, उमी प्रकार राजा सकटकालमे निर्धन प्रजासे भी ययासाध्य धन लेकर अपना खजाना बढादे। फिर अच्छा समय आनेपर उस धनके द्वारा प्रजापर अनुग्रह करे, वही सनातनकालसे चला आनेवाला धमंहै। पूर्ववर्ती राजाओंने भी आपित्तकालमें इस उपायधर्मको पाकर इसका आचरण किया है। १३॥

अन्यो धर्मः समर्थानामापत्स्वन्यश्च भारत । प्राक्कोशात्प्राप्यते धर्मो वृत्तिर्धर्माद् गरीयसी॥१४॥

भारत । सामर्थ्याली पुरुषीका पर्म दूसरा है और आपसि-प्रसा मनुष्योका दूसरा । अतः पहले कोशस्त्राह कर लेनेपर राजा-के लिये धर्मपालनका अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन-निर्वाहका साधन प्राप्त करना धर्मसे भी बड़ा है ॥ १४ ॥ धर्म प्राप्य न्यायवृत्ति न बलीयान् न विन्द्रति । यसाद् बलस्योपपत्तिरेकान्तेन न विद्यते ॥ १५ ॥ तसादापत्स्वधर्मोऽपि श्रुयते धर्मलक्षणः । अधर्मो जायते तसिक्षिति ये कस्यो विदुः ॥ १६ ॥

दुर्बल मनुष्य धर्मको पाकर भी न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता है। धर्माचरण करनेते बलकी प्राप्ति अवक्य हो जायगी, यह निश्चितक्यते नहीं कहा जा सकता। इसलिये आपत्तिकालमें अधर्म भी धर्मक्य मुना जाता है। परंतु विद्वान् पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्तिकालमें भी धर्मके विद्वार आचरण करनेते अधर्म होता ही है।। १५-१६।।

अनन्तरं क्षत्रियस्य तत्र कि विचिकित्स्यते । यथास्य धर्मो त ग्लायेन्तेयाच्छनुवरां यथा । तत् कर्तव्यमिहेत्याहुर्नात्मानमवसादयेत् ॥ १७ ॥ आपत्ति दूर होनेके बाद क्षत्रियको क्या करना चाहिये ! वह प्रायश्चित्त करे या प्रजासे कर लेना छोड़ दें; यह स्थाय उपस्थित होता है। इसका समाभान यह है कि वह ऐसा यतींव करें, जिससे उसके धर्मको हानि न पहुँचे तथा उमे शबुके अधीन न होना पड़े। विद्यानीने उसके दिये दही क्तंय बतळाया है, वह किसी तरह अपने आरको सकटमे न अन्ना सर्वोत्मनेव धर्मस्य न परस्य न चात्मनः। सर्वोत्मयेहजिहीर्षेदात्मानमिति निश्चयः॥ १८॥

र्षकटकालमें मनुष्य अपने या दूसके पर्मजी और न देखे; अपितु सम्पूर्ण हृदयरे सभी उगलेहारा अपने आपके ही उद्धारकी अभिलाया करे, यही सक्का निश्चय है।। १८॥ तत्र धर्मियदां तात निष्टायो धर्मनेपुणम्।

उद्यमो नैपुणं सात्रे वाहुवीर्यादिति श्रुतिः॥१९॥ वात ! धर्मेश पुरुषोका निश्चय जैसे उनकी धर्मविययह निपुणताको सूचित करता है। उसी प्रकार शहुबल्ले असी उन्नतिके लिये उद्योग करना क्षत्रियकी निपुणताका सूचक

हैं। यह श्रुतिका निर्णय है॥ १९॥ क्षत्रियो चृत्तिसंरोधे कस्य नादातुमहीते। अन्यत्र तापसत्वाच ज्ञाह्मणस्वाच भारत॥२०॥

भरतनन्दन ! क्षत्रिय यदि आजीविकाते रहित हो जाय तो यह तपस्त्री और ब्राह्मणका धन छोड़कर और कित्रका धन नहीं ले सकता है ! ( अर्थात समीका लेखका है ) ॥ यथा वे ब्राह्मणः सीवृत्त्रयाज्यमपि याजयेत् । अभोज्यासानि न्वाङ्नीयात् तथेष्टं नात्र संशयः॥ २१॥

जैसे ब्राह्मण यदि जीविकाके अमावमें कर पारता है तो वह यक्तके अनिधिकारींसे भी यक्त करा स्वता है तथा मान बचानेके खिये न खाने थोग्य अन्नको भी खा स्वता है। उसी प्रकार यह (पूर्वरकोक्तमें) क्षत्रियके लिये मी क्रतंब्यरा निर्देश किया गया है। इसमें समय नहीं है॥ २१॥

पीडितस्य किमद्वारमुत्पथो विधृतस्य छ। अद्वारतः प्रद्रचति यदा भवति पीडितः॥२२॥

आपद्यस्त मनुष्यके लिये कौन-चा द्वार नहीं है। ( बर जिस ओरसे निकल भागे। वहीं उसके लिये द्वार है)। पैरीने लिये कौन-सा चुरा मार्ग है ( वह विना मार्गके भी भागकर आस्तरका कर सके तो ऐसा प्रयत्न कर सकता है)। मनुष्क जब आपत्तिमें विरा होता है। तब यह विना दरवाजे है भी भाग निकलता है।। २२॥

यस्य कोशवलग्लान्या सर्वलोकपराभवः। मैक्यचर्या न विहिता न च विद्शुदुर्जीविका॥ २३॥

खजाना और सेना न रहनेवे जिस शिवपने घर होती हैं ओरसे पराभव प्राप्त होनेकी सम्मावना हो। उमीहे निर् उपर्युक्त वार्ते बतायी गयी हैं। मील मॉगने और वेप प शूदकी जीविका अपनानेका श्राप्तमें लिये विचान नहीं है। खधुमीनन्तरा चुत्तिजीत्मानुप्तानाम्या। इसी

खदमानित्ये हरिया स्वयम् । दशः जहतः प्रथमं करपमनुकरपेन जीवनम् ॥ दशः पर्यु वत्र अपनी जाविके हिपे प्रविपादिव धर्मना व्य

लम्बन करके जीवन-निर्वाह न कर सके। तन उसके लिये रुधमें विपरीत बूचि भी वतायी गयी है; क्योंकि आपचि-कालमें प्रथम कल्प अर्थात् स्वधर्मानुकल वृत्तिका त्याग करने-वाले पुरुषके लिये अपनेषे नीचे वर्णकी वृत्तिसे जीविका चलानेका विधान है ॥ २४ ॥

धर्माणामन्यायेनोपजीवनम् । **भापदग**तेन अपि होतद ब्राह्मणेषु हुएं वृत्तिपरिक्षये॥२५॥

जो आपत्तिमें पड़ा हो। वह धर्मके विपरीत आचरणद्वारा जीवन-निर्वाह कर सकता है । जीविका क्षीण होनेपर ब्राह्मणी-में ऐसा व्यवहार देखा गया है ॥ २५ ॥

क्षत्रिये संशयः कसादित्येवं निश्चितं सदा। आददीत विशिष्टेभ्यो नावसीदेत् कथंचन ॥ २६ ॥

किर क्षत्रियके लिये कैसे संदेह किया जा सकता है ! उसके लिये भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्तिकालमें विशिष्ट अर्थात् धनवान् पुरुपेरि वल्पुर्वक घन प्रहण करे । धनके अभावमें वह किसी तरह कष्ट न मोगे ॥ २६ ॥ हन्तारं रक्षितारं च प्रजानां क्षत्रियं विदः। तसात संरक्षता कार्यमादानं क्षत्रवन्ध्रना ॥ २७ ॥

विद्वान् पुरुष क्षत्रियको प्रजाका रक्षक और विनाशक भी मानते हैं। अतः क्षत्रिययन्युको प्रजाकी रक्षा करते हुए ही धन ग्रहण करना चाहिये || २७ || अन्यत्र राजन हिंसाया वित्तर्नेहास्ति कस्यचित् ।

अप्यरण्यसमृत्यस्य एकस्य चरतो मुनेः ॥ २८ ॥

राजन ! इस ससारमें किसीकी भी ऐसी बृत्ति नहीं है। जो हिंसासे शुन्य हो । औरोंकी सो बात ही क्या है, बनमें रहकर एकाकी विचरनेवाले तपस्वी मुनिकी भी बृत्ति सर्वया दिसार्राहत नहीं है ॥ २८॥

न शङ्किखितां वृत्ति शक्यमाखाय जीवितुम्। विशेष्तः ऋरुश्रेष्ठ प्रजापालनमीप्सया॥ २९॥

क्रक्शेष्ट । कोई भी ल्लाटमें लिखी हुई वृत्तिका ही भरोसा करके जीवननिर्वाह नहीं कर सकता, अतः प्रजा-पालनकी इच्छा रखनेवाले राजाका भाग्यके भरोसे निर्वाह चलाना तो सर्वथा अशक्य है ॥ २९ ॥

परस्परं हि संरक्षा राज्ञा राष्ट्रेण चापिट । नित्यमेव हि कर्तव्या एव धर्मः सनातनः ॥ ३० ॥

इसलिये आपत्तिकालमें राजा और राज्यकी प्रजा दोनोंको निरन्तर एक दूसरेकी रहा करनी चाहिये। यही सदाका धर्महै॥ राजा राष्ट्रं यथाऽऽपत्स इन्यौधैरपि रक्षति । राष्ट्रेण राजा व्यसने रक्षितव्यस्तथा भवेत्॥ ३१॥

नेसे राजा प्रजापर संकट आ जाय तो राजिन्सकि धन छुटाकर भी उसकी रक्षा करता है। उसी तरह राजाके ऊपर संकट पड्नेपर राष्ट्रकी प्रजाको भी उसकी रखा करनी चाहिये || ३१ ||

कोशं दण्डं वलं मित्रं यद्न्यद्पि संचितम्।

त कवींतान्तरं राष्ट्रे राजा परिगतः क्षुधा ॥ ३२ ॥

राजा भूखरे पीडित होने--जीविकाके लिये कष्ट पानेपर मी खजानाः राजदण्डः सेनाः मित्र तथा अन्य संचित साधनीं-को कमी राज्यसे दूर न करे।। ३२॥

वीजं भक्तेन सम्पाद्यमिति धर्मविदो विदः। दर्शतम् ॥ ३३ ॥ अ<u>जैतच्छम्बरसाह</u>र्महामायस्य

धर्मत्र पुरुपीका कहना है कि मनुष्यको अपने भोजनके द्धिये सचित अन्नमेंसे भी वीजको बचाकर रखना चाहिये। इस विषयमें महामायाची शम्त्ररासरका विचार भी ऐसा ही वताया गया है ॥ ३३ ॥

धिक तस्य जीवितं राज्ञो राष्ट्रं यस्यावसीदित । अवस्यान्यमनुष्योऽपि यो वैदेशिक इत्यपि॥३४॥

जिसके राज्यकी प्रजा तथा वहाँ आये हुए परदेशी मनुष्य भी जीविकाके विना कष्ट पा रहे हों। उस राजाके जीवनको धिकार है।। ३४॥

राज्ञः कोश्चवलं मूलं कोशमूलं पुनर्वलम् । तन्मलं सर्वधर्माणां धर्ममुलाः पुनः प्रजाः ॥ ३५॥

राजाकी जड़ है सेना और खजाना । इनमें भी खजाना ही छेनाकी जड़ है। सेना सम्पूर्ण धर्मोंकी रक्षाका मूल कारण है और धर्म प्रजाकी जह है ॥ ३५ ॥

नान्यानपीडियत्वेह कोशः शक्यः कुतो वलम् । तदर्धं पीडियत्वा च दोषं प्राप्तं न सोऽईति ॥ ३६॥

दुसरीको पीड़ा दिये विना धनका संग्रह नहीं किया जा सकता और धन-संग्रहके विना सेनाका सग्रह कैसे हो सकता है १ अतः आपत्तिकारुमें कोश या धन-संग्रहके छिये प्रजाको पीड़ा देकर भी राजा दोपका भागी नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ अकार्यमपि यज्ञार्थ कियते यशकर्मस्य । प्तसात् कारणाद् राजा न दोषं प्राप्तुमईति॥ ३७॥

लेसे यज्ञकर्मोर्मे यज्ञके लिये वह कार्य भी किया जाता हैं। जो करने योग्य नहीं है ( किंतु वह दोषयुक्त नहीं माना जाता ), उसी प्रकार आपत्तिकालमे प्रजापीडनसे राजाको दोष नहीं लगता है ॥ ३७ ॥

अर्थार्थमम्यद् भवति विपरीतमथापरम् । अनर्थार्थमधाप्यन्यत् तत् सर्वे हार्थकारणम् । पर्व बद्ध वा सम्प्रपश्येन्मेधावी कार्यनिश्चयम्॥ ३८॥

आपत्तिकालमें प्रजापीडन अर्थर्षग्रहरूप प्रयोजनका साधक होनेके कारण अर्थकारक होता है। इसके विपरीत उसे पीडा न देना ही अनर्थकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो इसरे अनर्यकारी ( व्यय बढ़ानेवाले सैन्य-संग्रह आदि ) कार्य है, वे भी युद्धका संकट उपस्थित होनेपर अर्थकारी (विजय-साधक ) सिद्ध होते हैं । बुद्धिमान् पुरुष इस प्रकार बुद्धिसे विचार करके कर्तव्यका निश्चय करे ॥ ३८ ॥ यहार्थमन्यद् भवति यहोऽन्यार्थस्तथा परः। यहस्यार्थार्थमेवान्यत् तत् सर्वे यहसाधनम् ॥ ३९ ॥ जैसे अन्यान्य सामिय्रयाँ यज्ञकी सिद्धिके ळिये होती हैं, उत्तम यज्ञ किसी और ही प्रयोजनके िंक्ये होता है, यज्ञ सम्बन्धी अन्यान्य बातें भी किसीन्त-किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके िंक्ये ही होती हैं तथा यह सब कुछ यज्ञका साधन हीहै ॥ उपमामत्र वक्ष्यामि धर्मतत्त्वप्रकाशित्तीम् । यूपं छिन्दिन्ति यक्षार्थे तत्र ये परिपृत्थितः ॥ ४० ॥ सुमाः केचन सामन्ता धुवं छिन्दिन्ति तालि । ते चापि निपतन्तोऽन्यान् निध्नन्त्येव वनस्पतीन॥४१॥

अन में यहाँ घर्मके तत्वको प्रकाशित करनेवाली एक उपमा बता रहा हूँ। ब्राह्मणलोग यक्तके लिये यूप निर्माण करनेके उद्देश्यने वृक्षका छेदन करते हैं। उस वृक्षको काटकर बाहर निकालनेमें जो-जो पार्श्ववर्ती वृक्ष वाषक होते हैं, उन्हें भी निश्चय ही वे काट डालते हैं। वे बृक्ष भी गिरते समय दूसरे-दूसरे वनस्पतियोको भी प्रायः तोड़ ही डालते हैं॥४०-४१॥ पवं कोशस्य महतो ये नराः परिपृन्धिनः। तानहत्त्वा न पश्यामि सिद्धिमत्र प्रतंत्व ॥४२॥

परंतप ! इस प्रकार जो मनुष्य ( प्रजारक्षाके लिखे किये जानेवाले ) महान् कोशके संबद्धमे बाधा उपस्थित करते हैं। उनका घष किये बिना इस कार्यमे मुझे एकलता होती नहीं दिखायी देती !! ४२ !!

धनेन जयते छोकाबुभौ परिममं तथा। सत्यं च धर्मवचनं यथा नास्त्यधनस्तथा॥ ४३॥

धनसे मनुष्य इहलोक और परलोक दोनींगर विजय पाता है तथा सत्य और धर्मका भी सम्पादन कर लेता है। परंद्व निर्धनको इस कार्यमे वैसी सफलता नहीं मिलती। उसका अस्तित्व नहींके परावर होता है॥ ४३॥

सर्वोपायैराददीत धर्न यश्चप्रयोजनम् । न तुस्यदोषः स्यादेवं कार्याकार्येषु भारत ॥ ४४ ॥

भरतनन्दन ! यज्ञ करनेके उद्देशको छेकर सभी उपार्वेसि धनका सम्रद्द करे; इस प्रकार करने और न करने थोग्य कर्म बन जानेपर भी कर्तांको अन्य अवसरोंके समान दोष नहीं छमता ॥ ४४ ॥ नैती सम्भवतो राजन् कर्यचिद्रपि पायित। न हारण्येषु पदयामि धनवृद्धानहं कचित्॥४५॥

राजत् । पृथ्वीनाय । यनका सग्रह और उनका त्यान्य दोनों एक व्यक्तिमें एक ही साथ किसी तरह नहीं रह महन्दे क्योंकि में वनमें रहनेवाले त्यागी महात्माओं के नहीं भी घनने बढ़ा-चढ़ा नहीं देखता ॥ ४५ ॥
यदिदं हर्यते वित्तं पृथिन्यामिह किंचन ।

समेर्दं स्थान्ममेर्दं स्थादित्येवं काहाते जनः॥ ४६॥ यहाँ इत पृथ्वीपर यह जो कुछ भी घन देखा जाता है। ध्यह मेरा हो जाया यह मेरा हो जाया ऐसी ही अभिनामा

सभी छोगोंको रहती है ॥ ४६ ॥ न च राज्यसमी धर्मः कश्चिद्दित परंतप ।

धर्मः संशन्दितो राक्षामापदर्थमतोऽन्यया ॥ ४०॥ परतप ! राजाके लिये राज्यकी रक्षाके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है । अभी जिल धर्मकी चर्चा की गयी है, वह केवल राजाओंके लिये आपरिकालमे ही आवरणमें लाने पोग्य है, अन्यया नहीं ॥ ४०॥

दानेन कर्मणा चान्ये तपसान्ये तपस्तिनः। युद्धयादाक्ष्येण चैवान्ये विन्दृन्ति धनसंच्यान्॥ ४८॥

कुछ लोग दानते, कुछ लोग यज्ञकर्म करनेते, बुछ तपस्त्री तपस्या करनेते, कुछ लोग बुद्धिते श्रीर अन्य यहुतने मनुष्य कार्य-कौंगल्खे धनराधि प्राप्त कर लेते है ॥ ४८ ॥ अधनं दुर्घेलं प्राहुर्घेनेन चलवान् भवेत् । सर्वे धनवता प्राप्यं सर्वे तरित कोशवान् ॥ ४९ ॥

निर्धनको दुर्बल कहा जाता है। धनसे मनुग्य यत्यात् होता है। धनवानको तय कुछ सुलम है। तिनके पान प्रज्ञाना है। वह सारे सकटोंने पार हो जाता है॥ ४९॥ कोदोन धर्मः कामस्त्र परलोकस्तथा ह्ययम्। ते च धर्मेण लिपनेत नास्त्रमण कदाचन॥ ५०॥

धन संचयते ही धर्म, काम, लोक तथा परलोकती भिद्रि होती है । उस धनको धर्मते ही पानेकी इण्डा करे, अधर्मते कभी नहीं ॥ ५० ॥

॰॰॥ प्रमानदा । १२०॥ द्वित श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि जिल्लाद्विकराततमोऽध्याय ॥ १३०॥

### ( आपद्धर्भपर्व )

### एक्त्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः आपत्तिप्रस्त राजाके कर्त्तन्यका वर्णन

युधिष्ठिर उनाच

क्षीणस्य दीर्घसृत्रस्य सानुक्तोशस्य वन्धुषु । परिशक्षितवृत्तस्य श्रुतमन्त्रस्य भारत ॥ १ ॥ विभक्तपुरराष्ट्रस्य निर्वेद्यनियम्य च । असम्भावितमित्रस्य भिनामात्यस्य सर्वेदाः॥ २ ॥ परचक्राभियातस्य दुर्वेत्वस्य यहायसा। आपञ्चचेतसो बृहि कि कार्यमवशिष्यते॥ ३॥

युधिष्टिरने पुछा-भरतनन्दन ! जिसकी सेना और धन-सम्पत्ति श्लीण हो गयी है। जो आलसी है। यन्यु बान्धवीं-पर अधिक दया रखनेके कारण उनके नाशकी आगड़ासे जो उन्हें साथ लेकर शत्रुके साथ युद्ध नहीं कर सकता, जो मन्त्री आदिके चरित्रपर सदेह रखता है अथवा जिसका चरित्र स्वयं भी शङ्कारपद है। जिसकी मन्त्रणा गुप्त नहीं रह सकी है। उसे दूसरे लोगोने सून लिया है। जिसके नगर और राष्ट्रको कई भागोंमें बॉटकर शत्रुओंने अपने अधीन कर लिया है। इसीलिये जिसके पास द्रव्यका भी नग्रह नहीं रह गया है। द्रव्याभावके कारण ही समादर न पानेसे जिसके मित्र साथ छोड चुके हैं। मन्त्री भी शतुओंद्वारा फोड लिये गये हैं। जिसपर अञ्चदलका आक्रमण हो गया हो। जो दर्बल होकर वलवान शत्रुके द्वारा पीड़ित हो और विपत्तिमें पड़कर जिसका चित्त घवरा उठा हो। उसके लिये कौन-सा कार्य गेय रह जाता है !-- उसे इस संकटसे मक्त होनेके लिये क्या करना चाडिये १ ॥ १-- ३ ॥

#### भीष्म उषाच

वाह्यक्षेद् विजिगीपुः स्याद् धर्मार्थकुशलः शुन्तिः । जवेन संधि कुर्वीत पूर्वभुकान् विमोचयेत्॥ ४ ॥

भीष्मधीने कहा — राजन् ! यदि विजयकी इच्छासे आक्रमण करनेवाळा राजा वाहरका हो। उठका आचार-विचार छुद्ध हो तथा वह पर्म और अर्थके छावनमें कुद्राल हो तो छीवतापूर्वक उठके साथ धिंध कर लेनी चाहिये और जो प्राप्त तथा नगर अपने पूर्वजीके अधिकारमें रहे हों। वे यदि आक्रमणकारीके हाथमें चले गये हों तो उसे मधुर बचनो-द्धार गम्मा-चुसाकर उठके हाथसे छुड़ानेकी चेशा करे ॥।४॥

योऽधर्मविजिगीयुः स्याद् वलवान् पापनिश्चयः । आत्मनः संनिरोधेन संधि तेनापि रोचयेत् ॥ ५ ॥

जो विजय चाइनेवाल शत्रु अधर्मपरायण हो तथा यलवान् होनेके साथ ही पारपूर्ण विचार रखता हो, उसके साथ अपना कुछ खोकर भी सथि कर छेनेकी ही इच्छा रक्ले ॥ ए॥

अपास्य राजधानी वा तरेद् द्रव्येण चापदम् । तद्भावयुक्तो द्रव्याणि जीवन् पुनरुपार्जयेत्॥ ६ ॥

अथवा आवस्यकता हो तो अपनी राजधानीको भी छोड-कर वहुतन्सा द्रव्य देकर उछ विपस्तिसे पार हो जाय। यदि यह जीवित रहे तो राजोचित गुणवे युक्त होनेपर पुन: धनका उपार्जन कर सकता है।। ६।।

यास्तु कोशवळत्यागाच्छक्यास्तरितुमापदः । कस्तत्राधिकमात्मानं संत्यजेदर्थधर्मीवेत्॥ ७॥ खजाना और वेनाका त्याग कर देनेवे दी बहाँ वियस्तियों-

को पार किया जा छके। ऐसी परिस्थितिमें कीन अर्थ और

धर्मका जाता पुरुष अपनी सबसे अधिक मूल्यवान् वस्तु शरीरका त्याग करेगा <sup>१</sup>॥७॥

अवरोधान जुगुप्लेत का सपक्षधने द्या । न त्वेबातमा प्रदातव्यः शक्ये सति कथंचन ॥ ८ ॥

अञ्जका आक्रमण हो जानेपर राजाको सबसे पहले अपने अन्तःपुरकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये। यदि वहाँ अञ्जका अधिकार हो जायः तव उधरते अपनी मोह-ममता हटा लेनी चाहिये। क्योंकि शत्रुके अधिकारमे गये हुए धन और परिवारपर दया दिखाना किस कामका १ जहाँतक सम्मव हो। अपने आपको किसी तरह भी शत्रुके हागमे नहीं फॅसने देना चाहिये॥ ८ ॥

#### युधिष्ठिर उवाच

आभ्यन्तरे प्रकृपिते वाह्ये चोपनिपीडिते। शीणे कोदो श्रुते मन्त्रे किं कार्यमविद्याग्यते॥ ९॥

मुधिप्रिरने पूछा—िपतामह। यदि बाहर राष्ट्र और दुर्ग आदिपर आक्रमण करके धत्रु उसे पीडा दे रहे हों और मीतर मन्त्री आदि भी कुपित हों। खजाना खाली हो गया हो और राजाका ग्रुत रहस्य सबके कानोंमें पड़ गया हो। तब उसे क्या करना चाहिये ! ॥ ९ ॥

#### भीष्य उवाच

क्षिप्रं या संधिकामः स्यात् क्षिप्रं चा नीक्ष्णविकमः। वत्रापनयनं क्षिप्रमेतावत् साम्पराविकम्॥ १०॥

भीपमजीने कहा—राजन् ! उस अवस्थामे राजा या तो गीव्र ही सिधका विचार कर ले अथवा जल्दी-से-जल्दी दु:मइ पराक्रम प्रकट करके शत्रुको राज्यते निकाल बाहर करे, ऐसा उद्योग करते समय यदि कहाचित् मृत्यु भी हो जाय तो यह परलोकों मञ्जलकारी होती है ॥ १०॥

अनुरक्तेन चेप्टेन हुप्टेन जगनीपतिः। अस्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति भूमिपः॥११॥

यदि सेना स्वामीके प्रति अनुराग रखनेवाली, प्रिय और इष्ट-पुष्ट हो तो उस थोड़ी-सी सेनाके द्वारा भी राजा पृथ्वीपर विजय पा सकता है ॥ ११ ॥

हतो वा दिवमारोहेडत्वा वा क्षितिमावसेत्। युद्धेहि संत्यजन् प्राणान् शकस्यैति सळोकताम्॥१२॥

यदि वह युद्धमें भारा जाय तो स्वर्गळोकके शिखनपर आरूढ हो सकता है अथवा यदि उसीने शतुको मार रिया तो वह पृथ्वीका राज्य भोग सकता है। जो युद्धमें प्राणीका परित्याग करता है। वह इन्टरनोक्से जाता है।। १२ ।।

सर्वेळाकागमं कृत्वा सृदुत्वं गन्तुमेव च । विश्वासाद् विनयं कुर्योद् विश्वसेचाप्युपायतः॥ १३॥ अथवा दुवेंठ राजा शतुमें कोमलता लानेके लिये विपक्ष- के तभी लोगोंको संतुष्ट करके उनके मनमे विश्वास बमाकर उनसे युद्ध बंद करनेके लिये अतुनय-विनय करे और स्वयं भी उपायपूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे ॥ १३ ॥ अपिकक्रमिष्ठः क्षिप्र साम्मा वा परिसाल्स्ययन् । विलङ्क्षिपित्वा मन्त्रेण ततः स्वयमुपक्रमेत् ॥ १४ ॥

अयमा वह महुर वचनीहारा विरोधी दलके मन्ती आदिको प्रकल करके दुर्गरे प्रशायन करनेका प्रयल वरे। द्यदनन्तर कुछ काछ व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुपेंती वन्मति हे अपनी खोयी हुई सम्पत्ति अयमा राज्यको पुनः प्राप्त करने-का प्रयत्न आरम्भ करे ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वेणि व्यापदार्मेवर्वेणि एकविंद्यद्विकशावतमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके वन्तर्गत वापदार्मवर्वेने एक सौ इक्तीसर्वे अध्याय पूरा हुआ॥ १३९ ॥

## द्वात्रिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

ब्राह्मणों और श्रेष्ठ राजाओंके धर्मका वर्णन तथा धर्मकी गतिको सहस वताना

युधिष्ठिर उवाच

हींने परमके धर्में सर्वेटोकाभिसंहिते। सर्वेक्षित् दस्युसाद्भृते पृथिव्यासुपजीवने॥१॥ केन स्विद् झाझणो जीवेज्ञधन्ये काट आगते। सर्वत्यजन पुत्रपौत्रासनुक्रोशात् पितामह॥२॥

युधिष्ठिरमें पूछा—पितामह । यदि राजाका सम्पूर्ण कोर्कोकी रक्षापर अवलियत परम धर्म न निम सके और मूमण्डलमे आंगीविकाले सारे साधनीपर छुटेरीका अधिकार हो जायः तब ऐसा जवन्य संकटकाल उपस्थित होनेपर यदि ब्राह्मण द्यावदा अपने पुत्री तथा पौत्रीका परित्याग मकर सके तो वह किन्द इसिले जीवन-निर्वाह करें ! ॥ १-२ ॥

भीष्म उदाच

विश्वानवलमास्थाय जीवितन्यं तथागते। सर्वे साध्वर्थमेवेदमसाध्वर्थं न किंचन॥३॥

भीष्मजीने कहा—युषिष्ठिर ! ऐसी परिखितिमें ब्राह्मणको तो अपने विकान-बळका आश्रय छेकर जीवन-निर्वाह करना चाहिये। इस जगत्में यह जो कुछ भी धन आदि दिखायी देता है। बह सब कुछ श्रेष्ठ पुरुषोंके छिये ही है। बुष्टोंके छिये कुछ भी नहीं है। इश्रेषे

असाधुम्योऽधमादाय साधुम्यो यः प्रयच्छति । भातमानं संकर्म छत्त्वा छच्छ्रधमीवदेव सः ॥ ४ ॥ जो अपनेको रेष्ट्र वनाकर दृष्ट पुरुषींगे धन छेकर श्रेष्ठ

पुरुषोंको देता है। वह आपढमेंका ज्ञाता है ॥ ४ ॥ आकारुक्त्रवात्मनो राज्यं राज्ये स्थितिमकोपयन् । भहत्तमेंवाद्वीत दातुर्वित्तं ममेति च॥ ५ ॥

जो अपने राज्यको बनाये रखना चाहे, उस राजाको उचित है कि वह राज्यको व्यवस्थाका विगाइ न करते हुए ब्राह्मण आदि प्रजाकी रखाके उदेश्यमे ही राज्यके धनियोका घन मेरा ही है, ऐसा समझकर उनके दिये विना मी बलपूर्वक ठे ले।। ५।।

विश्वानबल्पूतो यो वर्तते निन्दितेष्वपि । वृत्तिविश्वानवान् धीरः कस्तं वा वक्तुमहीति ॥ ६ ॥ जो तत्वज्ञानके प्रभावते पवित्र है और कित वृत्तिवे किसका निर्वाह हो सकता है। इस मातको अच्छी तरह समसता है। वह चीर नरेश यदि राज्यको संकटसे बचानेके लिये निन्दत कर्मोर्थे भी प्रष्टुच होता है १ तो कौन उसकी निन्दा कर सकता है १ ॥ ६ ॥

येषां घलकृता वृत्तिस्तेषामन्या न रोवते । वेजसाभिप्रवर्तन्ते बलवन्तो युधिष्ठिर ॥ ७ ॥

सुधिष्ठर | जो वल और पराक्रमधे ही जीविहा चलने बाले हैं। उन्हें दूषरी हुचि अच्छी नहीं लगती । वलवार पुरुष अपने तेजवे ही कमोमें प्रष्टच होते हैं ॥ ७ ॥

यदैव प्राकृतं शास्त्रमित्रोपेण वर्तते । सदैवमभ्यसेदेवं मेधावी वाप्यथोत्तरम्॥ ८ ॥ अव आपदमोपयोगी प्राकृत शास्त्र ही समान्यस्परे चर

रहा हो। उस आपिकालये व्यापने या दूसरेके राज्यने केंद्रे श्री सम्मव हो। धन लेकर अपना खजाना मरना चाहिये' इस्मादि चच्नोंके अनुसार राजा चीवन-निर्वाह करें। परतु जो भेषावी हो। वह इस्के भी आगे शदकर जो दो राज्यों रहनेवाले घनीलोग क्लूसी अथवा अस्ताचरणने हारा दण्ड पाने योग्य हों, उनले ही धन लेना चाहिये।' इत्यादि विशेष शाक्षोंका अवलक्ष्मन करें।। ८।।

ऋत्विक्षुरोहिताचार्योन् सत्रतानभिसत्रतान्। न बाह्यणान् घातयीत दोषान् प्राप्तोति घातयन्॥ ९ ॥

कितनी ही आपत्ति क्यों न हो। ख़िलक्, पुरोरितः आचार्यं तया सत्कृत या असत्कृत शासणों है। वे भनी हों हो भी धन डेकर उन्हें पीड़ा न दे। यदि राजा उन्हें धनापहरण के द्वारा कष्ट देता है तो पापका भागी होता है।। ९॥ पतत् प्रमाणं कोकस्य चक्षुरेतत् सनातनम्।

पतन् प्रमाणं काकस्य चक्षुरतन् सनतम् । तन् प्रमाणोऽवगाहेत तेन तत् साध्वसाधु वा ॥ १०॥ यह मैंने तम्हें सर लोगोंके लिये प्रमाणभूत वात स्तायी

है। यही स्वातन हिष्टि। राजा इसीको प्रमाण मानहर बबहारक्षेत्रमें प्रवेज करे तथा इसीके अनुसार आर्यावरान्न में उसे मले या होरे कार्यका निर्णय करना चादिये॥ १०॥ सहचो आमचास्त्रव्या रोपाद् त्रृयुः परस्परम् । नतेपां चचनाद् राजा सत्क्रपद् धातर्यात या॥ ११॥

विश्व सहुतन्ते ग्रामवासी मनुष्य परस्पर रोपव्य राजा

नहीं देता ॥ १७ ॥

अप्र हो जाता है ॥ १८॥

पास आकर एक दूसरेकी निन्दा-स्तृति करें तो राजा केवछ जनके कहनेसे ही किसीको न तो दण्ड दे और न किसीका सत्कार ही करे ॥ ११ ॥

न बाह्यः परिवाहो ९र्यं न श्रोतव्यः कथञ्चन । कर्णावय पिधातच्यौ प्रस्थेयं चान्यतो भवेत ॥ १२ ॥

किसीकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये और न उसे किसी प्रकार सनना ही चाहिये। यदि कोई दसरेकी निन्दा करता हो तो वहाँ अपने कान वद कर ले अयवा वहाँ-से उठकर अन्यत्र चला जाय ॥ १२॥

असतां शीलमेतद् वै परिवादोऽथ पैशनम्। गुणानामेव वकारः सन्तः सत्सु नराधिप ॥ १३ ॥

नरेश्वर ! दसरोंकी निन्दा करना या चुगली खाना यह दुर्शेका स्वभाव ही होता है। श्रेष्ठ पुरुप तो सजनोंके समीप

दसरोंके गुण ही गाया करते हैं ॥ १३॥

यथा सुमधुरी दम्यौ सुदान्तौ साधुवाहिनौ। धुरमुद्यम्य बहुतस्तथा वर्तेत वै नृपः॥ १४॥

जैसे मनोहर आकृतिवाले, सुशिक्षित तथा अच्छी तरह-धे बोझ ढोनेमें समर्थ नयी अवस्थाके दो वैल कधींपर भार उठाकर उसे सुन्दर हमसे होते हैं। उसी प्रकार राजाको भी अपने राज्यका मार अच्छी तरह वॅमालना चाहिये ॥ १४॥ यथा यथास्य वहवः सहायाः स्युस्तथा परे। धाचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम् ॥ १५॥

जैसे-जैसे आचरणाँसे राजाके बहुत-से व्सरे लोग सहायक हों। वैसे ही आचरण उसे अपनाने चाहिये । धर्मन पुरुष

आचारको ही धर्मका प्रधान छक्षण मानते हैं ॥ १५॥ थपरे नैवमिञ्छन्ति ये शङ्खलिखितवियाः।

मात्सर्याद्यवा लोभात्र त्रुयुर्वाक्यमोदशम् ॥ १६ ॥ किंतु जो शञ्च और लिखित मुनिके प्रेमी हैं-उन्हेंकि मतका अनुसरण करनेवाले हैं, वे दूसरे-दूसरे छोग इस उप-र्थंक मत ( ऋत्विक् आदिको दण्ड न देने आदि )को नहीं स्वीकार करते हैं। वे छोग ईर्व्या अथवा छोमसे ऐसी वात नहीं कहते हैं ( धर्म मानकर ही कहते हैं ) !! १६ ||

आर्थमण्यत्र पश्यन्ति विकर्मस्थस्य पातनम् । सदाचार समझो ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपदमंपर्वणि राजर्षिदृत्तं नाम हार्पश्रदाद्विकशततमोऽप्यायः ॥ १३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें राजपियोंका चरित्रनामक एक सी जत्तीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥१२२॥

त्रयित्रंशद्धिकशततमोऽध्यायः

राजाके लिये कोशसंप्रहकी आवश्यकता, मर्यादाकी स्थापना और अमर्यादित दस्युष्टत्तिकी निन्दा भीष्म उवाच

खराष्ट्रात् परराष्ट्राच कोशं संजनयेन्नृपः। कोशाद्धि धर्मः कौन्तेय राज्यसूलं च वर्घते ॥ १॥ कोशले ही धर्मकी वृद्धि होती है और राज्यकी जहें बढ़ती

निकालना बहुत कठिन है ॥ २० ॥ यथा मृगस्य विद्यस्य पदमेकं पदं नयेत्। छक्षेद रुधिरलेपेन तथा धर्मपदं नयेत्॥ २१॥

न ताहकसहरां किञ्चित प्रमाणं हश्यते कचित्॥ १७ ॥

आती है, उसमें वे आर्षणमाण भी देखते हैं # ! ऋषियों के वचनोंके समान दूसरा कोई प्रमाण कहीं भी दिखायी

व्याजेन विन्दन वित्तं हि धर्मात संपरिहीयते॥ १८॥

गिराते हैं। अतः जो छल्से धन प्राप्त करता है। वह धर्मसे

हृदयेनाभ्यनुहातो यो धर्मस्तं व्यवस्यति ॥ १९ ॥

जिसका सब प्रकारसे सत्कार करते हैं तथा हृदयसे भी जिसका अनुमोदन होता है। राजा उसी धर्मका अनुष्ठान करे ॥ १९॥

अहेरिव हि धर्मस्य पदं दुःखं गवेषितुम् ॥ २०॥

तथा अपनेको प्रिय लगनेवाला धर्म है। उसे चतुर्गुणसम्पन्न

माना गया है। जो बैसे धर्मका उपदेश करता है। वही धर्मक

है। सर्पके पदचिद्धकी भाँति घर्मके ययार्थ खरूपको हुँढ

जो वेदिविहितः स्मृतिद्वारा अनुमोदितः सजनीद्वारा सेवित

ऐश्वर्यंकी प्राप्तिके जो प्रधान कारण हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष

देवता भी विपरीत कर्ममें लगे हुए अधम मनुष्यको नरकोंमें

वेवताश्च विकर्मस्यं पातयन्ति नराधमम्।

सर्वतः सत्कृतः सद्धिर्भृतिप्रवरकारणैः।

यश्चतुर्गुणसम्पन्नं धर्मे त्र्यात् स धर्मवित्।

शास्त्र-विपरीत कर्म करनेवालेको दण्ड देनेकी जो बात

जैसे वाणसे विधे हुए मृगका एक पैर पृथ्वीपर रक्तका लेप कर देनेके कारण व्याधको उस मृगके रहनेके स्थानको लक्षित कराकर वहाँ पहुँचा देता है। उसी प्रकार उक्त चतुर्गण-सम्पन्न धर्म भी धर्मके यथार्थ खरूपकी प्राप्ति करा देता है ॥ एवं सद्भिर्विनीतेन पथा गन्तव्यमित्युत ।

वृत्तमेतद्यगच्छ युधिष्ठिर ॥ २२ ॥ अधिष्ठिर । इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे गये हैं। उसीपर तुम्हें भी चलना चाहिये। इसीको तुम राजर्षियोंका

भीष्मजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! राजाको चाहिये कि वह अपने तथा शत्रुके राज्यसे धन लेकर खनानेको भरे।

 यथा—गुरोरप्यविष्ठास्य कार्योकार्यमन्त्राचत । उत्त्रथ प्रतिप्रन्तस्य 'कार्य अवित शासनम् ॥ ञ्यांत् वमहमं जाकर कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार च करते हुए कुमार्गपर चलनेवाले गुरुको भी दण्ड देचा जावस्यक है। भर्यात् सुदद् होती हैं ॥ १ ॥ सस्मात् संजनयेत् कोशं सत्कृत्य परिपाळयेत् । परिपाल्यात्रतत्त्रयादेप धर्मः सत्ततनः ॥ २ ॥

इसलिये राजा कोहाका छंग्रह करें। छंग्रह करके छादर उसकी रक्षा करें और रक्षा करके निरन्तर उसको बढाता रहें। यही राजाका सदावे चला आनेवाला धर्म है।। २॥ न कोदाः गुद्धशौचेन न नृद्धांसेन जातुचित्। मध्यमं पदमास्थाय कोहासंग्रहणं चरेस॥ ३॥

जो विश्वद्ध आन्वार-विश्वारते रहनेवाल है, उसके ह्यार कभी कीवाका समह नहीं हो सकता। वो अत्यन्त कृत है, वह भी कदापि इससे सफल नहीं हो सकता; अतः मध्यम मार्गका आश्रय लेकर कोश संग्रह करना चाहिये॥ ३॥ अवलस्य कुतः कोशो ह्यकोशस्य कुतो घलम्। अवलस्य कुतो राज्यमराकः श्रीभवित कृतः॥ ४॥

यदि राजा बल्हीन हो तो उसके पात कोश केंग्रे रह सकता है ? कोशहीनके पात तेना कैसे रह सकती है ? जिसके पात तेना ही नहीं है, उसका राज्य केंसे टिक सकता है और राज्यहीनके पास कक्ष्मी कैसे रह सकती है ? ॥ ४ ॥ उच्चेर्ट्टुने अयो हानिर्यंथैय मरणं तथा। तसात कोश्रं बर्ख मित्रमथ राजा विवर्धयेत ॥ ५ ॥

जो घनके कारण ऊँचे तथा महत्त्वपूर्ण पद्यर पहुँचा हुआ है। उसके घनकी हानि हो जाय तो उसे मृत्युके व्रव्य कष्ट होता है। अतः राजाको कोशः, सेना तथा मित्रकी संख्या बदानी चाहिये ॥ ५॥

हीनकोशं हि राजानमवज्ञानन्ति मानवाः। न चास्यात्पेन तुष्यन्ति कार्यमप्युत्सहन्ति च॥ ६ ॥

जिस राजाके पास धनका मण्डार नहीं है। उसकी साधारण मनुष्य भी अवहेलना करते हैं। उससे योहा लेकर होत संतुष्ट नहीं होते हैं और न उसका कार्य करनेमें ही उत्साह दिखाते हैं॥ ६॥

श्रियोहिकारणाद्राजा सिक्कयां छभते पराम् । सास्य गृहति पापानिवासो गुझमिव स्त्रियाः॥ ७ ॥

लक्ष्मीके कारण ही राजा सर्वत्र वहा प्रारी आदर-सत्कार पाता है। जैसे करंडा नारीके ग्रुप्त अर्ज्जोको क्रियाने रखता है, उसी प्रकार लक्ष्मी राजाके सारे दोणीको टक लेती है॥७॥ मृद्धिमस्यामु तप्पन्ते पुरा विप्रकृता नराः। शालावृक्षा इस जस्मं जिसांसुमेव विन्दति॥ ८॥

पहलेके तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजाकी बहती हुई वस्रहिः को देखकर जलते रहते हैं और अपने वधकी इच्छा रखनेवाले उस राजाका ही कारण्यंक आश्रय ले उसी तरह उसकी वेबा करते हैं। जैसे कुचे अपने घातक चाण्डालकी सेवासे रहते हैं॥८॥ ईह शस्य कुतो राह्यः सुख्यं अवित आरत। इंड शस्य कुतो राह्यः सुख्यं अवित आरत। उद्यच्छेदेव न नमे दुशमो होन पौरुपम्॥९॥ अण्यपविण भज्येत न नमेतेह कस्यचित्।

भारत । ऐसे नरेशको कैसे सुल मिलेगा र अनः राजाने सदा उद्यम ही करना चाहिने, किमीके सामने छुन्ना नहीं चाहिने; नवींकि उद्यम ही पुरुपत है। जैने असी लक्ट्री विमा गॉटके ही टूट जाती हैं, परतु चुकती नहीं है, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाव, परतु उं वभी दस्ता नहीं चाहिने ॥ ९३॥

अप्यरण्यं समाधित्य चरेन्सृतगर्ने सह ॥ १० ॥ स त्वेवोज्ज्ञितमर्यादैर्वस्युभिः साहेतश्ररेत ।

वह वनकी गरण छेकर मुगोके वाय भने ही रिन्ते।
किंद्र भगांद्रा भग करनेवाले डाङ्ग्लेके वाय करारित रहे॥
दस्यूनां सुलभा सेना रीहकर्मसु भारत॥११॥
वक्तान्ततो हामर्यादात् सर्वोऽप्युद्धिनते जनः।
कस्योऽप्याभिगङ्गने निरम्लोगकारिणः॥१२॥

दस्यवोऽप्यभिशङ्कान्वे निरनुकोशकारिणः ॥ १२॥ मारत ! डाकुओंको लूट पाट या हिंसा आदि भवानक रमोके लिये अनायान ही नेनासुलम हो जाती है । स्रोया मर्योदाग्रन्थ मनुष्यसे सन लोग उद्दिग्न हो उटते हैं। वेयल निर्देयतापूर्व गर्म करनेवाले पुष्पकी ओरसे डाकु भी माह्नित एहते हैं॥११-१२॥ स्थापयेदेव मर्योदां जनचित्तपरसादिनीम् । अत्येऽप्यर्थे च मर्योदा लोके भवति पूजिता ॥ १६॥

राजाको ऐसी ही सर्यांदा खापित करनी चाहिये, जो सब लोगोंके चिचको प्रसन्न करनेवाली हो। लेकमें छोटेन्टे काममे भी मर्यांदाका ही मान होता है।। १२॥ नार्य लोको प्रस्ति न पर इति व्यवस्थितो जनः।

नालं गर्ने हि विश्वासं नास्तिके भयराद्विते ॥ १४॥ सवारमें ऐसे भी मनुष्य हैं। जो यह निश्चय किये कैठे

हैं कि ध्यह लोक और परलेक हैं ही नहीं। येला नास्तिक सानव सयकी शक्काका स्थान है। उत्पर कभी विश्वाय नहीं करना चाहिये॥ १४॥

यथा सिद्धः परादानमहिसा दस्युभिः छता । अनुरुव्यन्ति भृतानि समयदिषु दस्युषु॥१५॥ दस्युऑमें मी मर्यादा होती है, जैते अन्छे डाङ् दुवरी-

दरसुआम या स्थाध हाता है वात जा जा कर कर कर कि का चन तो खरते हैं। पत्तु हिंसा नहीं करते (किसीजी हरान नहीं लेते)। जो सर्यादाका च्यान खतते हैं। उन हरेरीम बहुत से प्राणी स्लेह भी करते हैं (क्योंकि उनके हारा यहुनी. की एका भी होती है)।। १५॥

बायुद्धयमानस्य चघो दारामपंः इतजाता । ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशेपकरणं तथा ॥ १६॥ स्त्रियामोणः पतिस्थानं दस्युप्येतद् विगहितम् । संदेहेपं च परस्त्रीभिदेस्युरेतानि वर्जयत् ॥ १७॥

युद्ध न करनेवालेको मानना परायी न्हीर प्रजाना करना, कृतप्नता, ब्राह्मणके घनका अरहण्य, हिनीता सर्वस्य छीन लेना। युगारी कन्याका अरहण्य करना तथा किसी आम आदिपर आक्रमण करके त्रयं उन्ना नामी वन वैठना—ये सब वार्ते डाह्मभूमि मी निन्नित मानी गर्सी हैं। दस्युको भी पराश्लीका सर्वा और उपर्युक्त सभी पाप स्थाग देने चाहिये ॥१६-१७॥ अभिसंद्धित ये च विश्वासायास्य मानवाः। अशेषमेवोपछभ्य कुर्वन्तीति विसिध्ययः॥१८॥

जिनका सर्वस्त ह्य लिया जाता है, वे मनुष्य उन हाकुओंके राथ मेळजोल और विश्वास वदानेकी चेष्टा करते हैं और उनके खान आदिका पता लगाकर फिर उनका सर्वस्त नष्ट कर देते हैं, यह निश्चित बात है !! १८ ॥ तस्मात् सरोपं कर्तव्यं खाधीनमपि दस्युभिः । न वलस्थोऽहमस्सीति नृशंसानि समाचरेत् ॥ १९ ॥ इसिलिये दस्युओं को उन्तित है कि वे दूसरीं के धनको अपने अधिकारमें पाकर भी कुछ नेप छोड़ दें, साराका सारा न खुट छैं। भी वछवान् हूं ' ऐसा समझकर क्रूरतापूर्ण बर्ताव न करे।। १९॥

स शेषकारिणस्तत्र शेषं पश्यन्ति सर्वशः। निःशेषकारिणो नित्यं निःशेषकरणाद् भयम्॥ २०॥

जो डाकू दूसरीके धनको होप छोड़ देते हैं। वे सब और अपने धनका भी अक्षेष देख पाते हैं तथा जो दूसरीके धनमेंचे कुछ भी शेष नहीं छोड़ते, उन्हें चदा अपने धनके भी निःशेष हो जानेका भय बना रहता है॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीय आपद्मांपर्वीय त्रयाँस्वादिषिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्मांपर्वमें एक सौ तैतिसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३३ ॥

### चतुर्सिशद्धिकशततमोऽध्यायः वरुकी महत्ता और पापसे छटनेका प्रायश्वित

भीषा उवाच

सत्र धर्मानुवचनं कोर्तयन्ति पुराविदः। प्रत्यक्षाचेव धर्मार्थौ क्षत्रियस्य विज्ञानतः॥ १ ॥

भीप्पाजी कहते हैं—राजन् । प्राचीनकालकी वार्तोको जाननेवाले विद्वान् इस विषयमें जो वर्मका प्रवचन करते हैं। वह इस प्रकार है—विकक्षत्रियके लिये धर्म और अर्थ— ये दो ही प्रत्यक्ष हैं ॥ १॥

तत्र न व्यवधातव्यं परोक्षा धर्मयापना। वधर्मो धर्म इत्येतद् यथा वृकपदं तथा॥ २ ॥

धर्म और अधर्मकी समस्या रखकर किसीके कर्तव्यमें व्यवधान नहीं डाव्ना चाहिये; क्योंकि धर्मका फल प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे मेड़ियेका पदिचह रेखकर किसीको यह निश्चय नहीं होता कि यह व्यावका पदिचह है या कुचैका र उसी प्रकार धर्म और अधर्मके विषयमें निर्णय करना कटिन है।।र॥

धर्माधर्मफले जातु द्वर्शेह न कश्चन। दुभ्षेद् यलमेवैतत् सर्वे वलवतो बरो॥३॥

धर्म और अधर्मका फल किसीने कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देखा है। अतः राजा वलप्राप्तिके लिये प्रयत्न करे; क्योंकि यह सव जगत् वलवान्के वहार्मे होता है॥ ३॥ श्रियो वलममात्यांश्च वलचानिह विन्दति। यो द्यानाल्यः स पतितस्ततुन्तिल्लां यद्वप्यकम्॥ ४॥

बलबान् पुरुष इस बगत्में सम्पत्ति, सेना और मन्त्री सब कुछ पा लेता है। जो दिख्र है, वह पतित समझा बाता है और किसीके पास जो बहुत योड़ा घन है, वह उच्छिष्ट या खुठन समझा जाता है ॥ ४॥

षद्वपथ्यं वळवति न किंचित् क्रियते भयात् । उभी सत्याधिकारस्थी त्रायेते महतो भयात् ॥ ५ ॥ बलबान् पुरुषमें बहुत-ची हुराई होती है तो भी भयके गारे उत्तक विषयमे कोई गुँहते कुछ बात नहीं निकालता है। यदि बल और वर्म दोनों रायके ऊपर प्रतिष्ठित हों तो वे मनुष्यकी महान् भयते रहा करते हैं ॥ ५॥

श्रतिधर्मीद् वर्लं मन्ये वलाद् धर्मैः प्रवर्तते । वले प्रतिष्ठितो धर्मो धरण्यामिव जङ्गमम् ॥ ६ ॥

में अधिक धर्मने भी बलको ही अंद्र मानता हूँ। क्योंकि बलने धर्मकी प्रदृत्ति होती है। जैते चलने-फिरनेवाले सभी प्राणीपृष्वीपर ही खितहैं। उसी प्रकार धर्म बलपर ही प्रतिद्वित है।। धूमो बाबोरिय बहो वलं धर्मों उनुवर्तते। अमीम्बरो बले धर्मो दूमे बक्कीव संश्रिता ॥ ७॥

कैसे धूओं वायुके अधीन होकर चलता है, उसी प्रकार धर्म मी वलका अनुसरण करता है। अतः जैसे लता किसी इसके षहारे फैलती है, उसी प्रकार निर्वल धर्म बलके ही आधारपर सदा खिर रहता है ॥ ७॥

बरो वलवतां धर्मः सुखं भोगवतामिव। नास्त्यसाध्यं वलवतां सर्वे चलवतां ग्रुचि॥ ८॥

कैंधे भोग-समग्रीचे सम्पन्न पुरुषोके अधीन सुख-भोग होता है। उसी प्रकार धर्म बलवानोंके वशमें रहता है। बलवानोंके लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। बलवानोंकी सारी बस्दु ही शुद्ध एव निर्दोग होती है॥ ८॥

दुराचारः श्लीणवलः परित्राणं न गच्छति । अथ तसादुद्विजते सर्वो लोको वृकादिव ॥ ९ ॥

जिसका नल नष्ट हो गया है, जो दुराचारी है, उसको भय उपस्थित होनेपर कोई रक्षक नहीं मिलता है। दुर्वलसे सब खोग उसी प्रकार उदिग्न हो उठते हैं, जैसे भेड़ियेसे ॥ ९ ॥ अपभ्यस्तो स्वस्मतो दुःखं जीवति जीवितम ।

₩ ₩ ₹== ₹₹, ₹€===

जीवितं मित्रव्यक्षेट्ये यथैवा मरणाः तथाणाः १०॥ DIS दुवल अपनी संस्पत्तिते विद्यात हो। जाता है। संबंधे अपमान और उपेक्षाका मात्र बनता है तथा दुःखमय जीवन व्यतीत करता है । जो जीवन निन्दित! ही जाती है, होंबह स दायकारेणसाय जेएं ॥दर्शना ईस्फ्रेंहा है क्क्रुम यदेवमाह्यः ः पापेन अन्वारित्रेणं अविवर्जिताता गर्दान्त संभवां P तंप्यते र तेन व वाक्याल्येन इपरिश्वतः ॥ ११ ॥ र्ति। इर्बेल मेन्स्पर्के विषयमें लोगाइस प्रकार कितन लगत हिनाय (और ग्रें यह देती अपने पापाचीरके कारणा मन्य जार वर्षी हारा त्यामी दिया।। गर्या है ।।गडनके डसंग्वास्थाये भीर्यक होकर वह अत्यन्त वंत्रत हो उठता है।।।१११-॥ नामीएः। वित्या सिवियोर्क समावस प्रवेश करेगी ११-१५॥ भनेतबाहुराचार्योऽ । प्रापस्य कामरिमोक्षणे कि ३० व्हेर्के स्थापो के हिन्दी सिंह विक्र विद्यारी सिंह विक्र विद्यारी भनेत । त्रयीं विद्यामवेक्षेत तथोपासीत वै द्विजान ॥ १२ ॥०० सुखं च चित्रं भुजीत छतेनैकेन गोपयेत् ॥ १६॥ प्रसादयेनमञ्जरवा बाचा बाज्यथः कर्मणा । महामनाश्चापि भवेद् विबद्धे महाकुळ । ११॥ प्रमादन प्रमात प्रवापित स्वाप्य परत्रेह महत् फलम् ॥ १७॥ महामनाश्चापि भवेद् विबद्धेच महाकुळ । ११॥ प्रमादन प्रमात स्वाप्य प्रदेश वर्षेत्रा वरणवाळा पुरुष पापहीन हो बीन ही बहुनस्वक इत्यस्मीति चदेदेवं परेषां कीतियद्भुणान् निड्लु हिए: मिनुस्मिक म्बार्टर कि वित्र हो जाता है। नाना प्रकारके र्षिपेददीकर्रार्छः स्थित् पेराळीः ज्ञातिजन्यकः॥१४॥ विश्वविश्व सम्बद्धिया सुद्देश्वरम् गृत उच्यमानी है छोकेन बहुकृत तदचिन्तयन कार की

यहाँ आध्रमपूर्वक वनकी उपाजन करनेपर जी पार्व होता निहार है ति श्रीमहाभारते जारिनपुर्वेशिज् स्थार्थन्त्रियुर्वेशि चतुर्धिकाद्विकातत्त्रेमोध्यादा ॥११ ३व ॥१७०० १००० में खिरिक वर्मन भी नलका ही शरू नानता है। क्योंकि नलहें, धर्मकी द्रश्रीत हाती हैं। जैस चलने-फिरनेवाले सभी

। क्षीक्ष्यभीद्राक्षक्षपारुनः कारोक्षरानेवाले कायन्यनामकः दस्यकी सद्गतिका वर्णनः वा वा अगोग्वरं। वर्ले प्लिक्टिकेस्जिय संभिता ॥ ७ ॥ श्रीप्रदेश समितिहास विकास विकास के 19 वर्ष । इन्नेष्ट्रिया समितिहास विकास विकास के विकास के

पडता इस विषयम विद्वान पुरुष एक प्राचीन इतिहासका ना त्यासार्य नलवातां सिक् ति केरते विशे विशेष

प्रमती<sup>ः ह</sup>मेतिमाँक्यूरः हम्<mark>यूतवनिनृशंसवान्</mark> गेहैं रक्षत्राध्वर्मणा धर्मा ब्रह्मण्या मुख्यूक्षकः ॥ रणा निवाचा क्षत्रियाजीतः श्रित्रधमत्रियालकः । कायव्यो नाम नैपादिदस्यत्वात् सिद्धिमासवान्॥ ३ ॥

कार्यव्यनामस प्रसिद्ध एक निषादपुत्रन दस्य हीनेपर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थीं। वह प्रहेरिक्यल ग्रामीर ब्रोड मीचे विश्वास्त्री में करतीरहितं । आश्रमवास्यिके धर्मकी रक्षां करनेवाला न्त्रासीणमक्त । और गुरुप्ककेंग्या र विद् व्धित्रिय र पितासे गेएक निर्वादजातिकी स्त्रीक वामी उत्पंक हुआ थार प्रति सर्विय धर्मका निरन्ति भी क्षेत्रका करें। विक्रिक्षेत्र किंद्रकार

है। उससे छूटनेके लिये आचार्योने यह उपाय नताया है--उक्त पापसे लिस हुआ राजा तीनों वेदोंका स्वास्थाय करें, बाह्मणीकी चैवामें उपस्थित रहे। मधुर वाणीतथा एकमोद्वारा <del>धन्हें प्रसन्न करे. अपने</del> मनको उदार बनावे और उच्चकुल्में विवाह करें। मैं अंभुकं नामवाला आपका सेवक हैं। इस प्रकार व्यवना परिनय है। दूसरोंके गुणीका बसान हरे। प्रतिदिन स्नीन करके इष्ट-मन्त्रका जप वरे। अच्छे लमादना वने, अधिक न बीले, विलिध उति बहुत पात्राचारी बताकर उसकी निन्दी करें सी भी उसकी परवा न करे और अत्यन्त विकर तथी बहुत से पुण्यक्रमांका अनुप्रान करके प्राप्तणी

सुर्खोका उपमोग करता है और छोपने किये हुए एक सत्वर्म-के प्रमानगे अपनी रखान्तर-विता है। लोक्में अनंत्र उत्तरा क्षादर होने क्लाल है तथा नदा हहलेक और परलोक्स, भी सहाज्ञान पहुना सागी होता है।। १६-१ ५१। ।

119 11 \* 7 - 2 1 : ा र स्पर्यक्षत्र परोक्षा धर्मवावता 🗸 रामा यमे ज्युत् न्या कृत्रम् मित्रीयमितृ हाइक्सिक्सिक्सिक्स इत्यापना वर्षा प्रमानिक रही प्रतिविद्यत है।।

> खरण्ये न सार्य म पूर्वीहे स्वीय्थमें कोपिता । ' विधिही मृगंजीतीना नेषादानां च कोविदः॥ '४ ॥ िष्ट कार्यन्य अतिदिन प्राताकाल और शंयद्वालके समयं वनमें जाकर मुगॅकि टोलियोकी उत्तेजित कर-देता था। वह मुगॅरी विभिन्न जितियोंके स्वभावते अरिचित तथा उन्हें वाश्में हाते की कुल्को व्यान्तेचाला स्यात्त्री नियादीमें वह स्ववहे नियुण था। [Y]। चित्रकानुनद्रेशकः, हपारियात्रचरः, ः सदा । : भूमेहाहर , हर हसर्वभूतानाममोधेपुर्दरायुधः ॥ .५ ॥

उत्ते वनके सम्पूर्णा प्रदेशीका जानाऱ्या । वह सदा पारियान पर्वतपर्।विज्ञूरनेवाला-तथा,समस्त प्राणियोके।प्राप्ति शादा था। विस्का नाण ल्यम् वेवते में अनुक माः। उसके गृरे अस ग्रह खद्द हों। है। जिस्स मान

अञ्चलकदातां स्तितामेक एव जिगाय सः। स्टरकृद्धावन्धर्वधिरौ*ः महारण्येऽभ्यप्जयत्* ॥ ६ ॥ वह धैकड़ों मनुष्योंकी सेनाको अक्ले ही जीत तेता या

और उप्रामसन् वर्गमे तहेकर अपने अन्ये छोर्रवहरूँ मही ॥पिताकी वेषान्यूका किया करता वामा देगा है

الع وه توسد سي و وسد

मधुमांसैर्मूलफलैरन्नैरुचावचैरपि । सत्कृत्यभोजयामास मान्यान् परिचचार च ॥ ७ ॥

वह निपाद मधुः माठः फ्रष्ठः मूल तथा नाना प्रकारके अर्जोद्वारा माता-पिताको सत्कारपूर्वक मौजन कराता या तथा दूसरे-दूसरे माननीय पुकर्वोक्ती भी सेवा-पूजा किया करता था ॥ ७ ॥

आरण्यकान् प्रव्रज्ञितान् व्राह्मणान् परिपूजयन् । अपि तेभ्यो गृहान् गत्वा निनाय सततं वने ॥ ८ ॥

वह वनमें रहनेवाले वानप्रस्थ और तन्यासी ब्राह्मणींकी पूजा करता और प्रतिदिन उनके घरमें जाकर उनके लिये अल आदि वस्तुएँ पहुँचा देता या ॥ ८ ॥

येऽस्मान प्रतिगृक्षन्ति दस्युभोजनशङ्कया। तेपामासज्य गेहेषु कल्य एव संगुग्छिति॥ ९॥

बो लोग छुटेरेके परका भोजन होनेकी आयद्भारे उसके हायसे जल नहीं महण करते थे, उनके घरोंमें वह बड़े सर्वेरे ही अन्न और फल्प्यूल आदि भोजनसामग्री रख जाता या ॥९॥ बहुनि च सहस्त्राणि प्रामणित्वेऽभिवक्षिरे।

निर्मर्यादानि दस्यूनां निरमुकोशवर्तिनाम् ॥ १०॥ एक दिन मर्योदाका अतिक्रमण और भॉति-ऑतिके मूरतापूर्णं कर्मं करनेवाले कर्इ इचार डाक्कुजीने उससे अपना सरदार बननेके लिये प्रार्थनाकी ॥ १०॥

दस्यव ऊच्चः

मुद्धर्तदेशकालकः प्राक्षः शूरो हडवतः। प्रामणीर्भव नो सुख्यः सर्वेषामेव सम्मतः॥११॥

डाक् घोळे— उम देश, काल और प्रहृतंके जाता, विद्वाद, धरवीर और हदप्रतिकहो; इचलिये हम तब लोगोंकी सम्मतिष्ठे द्वम हमारे सरदार हो जाओ ॥ ११ ॥ यथा यथा वश्यस्ति नः करिष्यामस्तथा तथा । पाळयासान् यथान्यायं यथामाता यथा पिता॥ १२ ॥

तुम हमें जैसी-जैसी आजा दोगे, वैसा-ही-वैसाहम करेंगे। द्वम माता-पिताके समान हमारी ययोचित रीतिसे रक्षा करो।१२।

कायव्य उवाच

मा वधीस्त्वं स्त्रियं भीहं मा शिद्युं मा तपस्विनम्। नायुद्धथमानो हन्तन्यो न च श्राह्या वळात् स्त्रियः॥१३॥

कायक्यने कहा — प्रिय व स्थुओं । तुम कभी स्त्री, इरपोकः वालक और तपत्मीकी हत्या न करना। जी तुमसे युद्ध न कर रहा हो। उसका भी वस न करना। स्त्रियोंकी कभी वलपूर्वक न पकड़ना॥ १३॥

सर्वया स्त्री न हन्तव्या सर्वसन्त्वेषु केनचित् । नित्यं तु ब्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यं च तदर्थतः ॥ १४ ॥

तुममें कोई मी वभी प्राणियोंके स्त्रीवर्गकी किहीतरह भी हत्या नकरें। त्राहाणोंके हितका स्दा ध्यान रखना। आवश्यकवा हो तो उनकी रखाके लिये युद्ध भी करना ॥ १४ ॥ शस्यं च नापि हर्तव्यं सारविष्मं च मा कृथाः। पुज्यन्ते यत्र देवाश्च पितरोऽतिथयस्तथा॥ १५ ॥ खेतकी फसल न उखाइ लार्नाः विवाहः आदि एउत्सवीमैं। विमान बालनाः नहीं देवताः पितरः और अतिथियोकी पूजाः होती हो। वहाँ कोई उपद्रव न खड़ा करनी ॥११५०॥ एउपारः सर्वमृतेष्वपि च वे ब्राह्मणो मोक्षमहैति। एउपारः । कार्याचोपवितिस्तेषां सर्वस्वेनापि या भवेत् ॥११६॥

समस्त प्राणियोंमें ब्राह्मण विशेषरूपये डाकुऑके ह्यायेषे व्युटकारा पानेका अधिकारी है। अपना सर्वस्त लगाकर व्यक्ति सुन्दे उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ १६ ॥ यस्य होते सम्प्रकष्टा मन्त्रयन्ति पराभवम् । न तस्य त्रिष्ठ छोकेष्ठ त्राता भवति कथ्यन ॥ १७ ॥

देखो, ब्राह्मणलोग कुपित होकर जिसके पराभवका चिन्तन करने लगते हैं, उसका तीनी लोकोंमें कोई रसक नहीं होता !! १७ !!

यो ब्राह्मणान् परिचदेद् विनाशंचापि रोचयेत् । सर्वोदय इव ध्वान्ते ध्ववं तस्य पराभवः ॥ १८ ॥

जो ब्राह्मणींकी निन्दा करता और उनका विनाश चाहता है। उसका जैसे सुर्योदय होनेपर अन्यकारका नाश हो। जाता है। उसी प्रकार अवश्य ही पतन हो जाता है।। १८।। इद्देय फळमासीनः प्रत्याकाङ्क्षेत सर्वशः। येथे सो न प्रदास्यन्ति तांस्तांस्तेनाभियास्यस्ति॥ १९॥

द्रमलोग यहीं बैठ-बैठे छुटेरेपनका लो फल है, उसे पानेकी अभिलाषा रक्खों । जो-जो व्यापारी हमें स्वेच्छासे घन नहींहरेंगे, उन्हीं-उन्हींपरद्वाम दल बाँचकर आक्रमण करोगे ॥१९॥ शिष्टश्यर्थं विहितो दण्डो न चृद्धश्यर्थं विनिश्चयः । ये च शिष्टान् प्रवाधन्ते दण्डस्तेषां वधः स्मृतः॥ २०॥

दण्डका विचान दुष्टेंके दमनके छिये हैं। अपना धन बढानेके छिये नहीं। जो शिष्ट पुरुषेंको क्वाते हैं। उनका वध -ही उनके छिये दण्ड माना गया है ॥ २० ॥

ये च राष्ट्रोपरोधेन वृद्धि कुर्वन्ति केचन। तदैव तेऽनुमार्यन्ते कुणपे क्रमयो यथा॥२१॥

जो लोग राष्ट्रको हानि पहुँचाकर अपनी उन्नतिके लिये प्रयन्न करते हैं, वे मुदौंमें पड़े हुए कीड़ॉके समान उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं॥ २१॥

ये पुनर्धर्मशास्त्रेण वर्तेरन्निष्ट दस्यवः। अपि ते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रं सिद्धिमवाप्तुयुः॥ २२॥

जो दस्यु-चातिमें उत्पन्न होकर भी धर्मशास्त्रके अनुसार आचरण करते हैं। वे छुटेरे होनेपर भी शीम ही सिद्धि प्राप्त कर बेते हैं (ये सव बातें तुम्हें स्वीकार हों तो में ग्रम्हारा सरदार बन सकता हूँ) ॥ २२॥

#### भीष्म उवाच

ते सर्वमेवानुचकुः कायव्यस्यानुशासनम् । द्वर्षि च र्रोभरे सर्वे पापेभ्यश्चान्युपारमन् ॥ २३ ॥ भीष्मजीकहतेहैं-गजन्|यह युनकर उन दस्युजीने कायव्य-

की सारी आजा मान ली और सदा उसका अनुसरण किया। इससे उन समीकी उन्नति हुई और वे पाप-कमाँसे हुट गये॥ २३॥ कायच्यः कर्मणा तेन महतीं सिद्धिमासवान । साधृनामाचरन् क्षेमं दस्यृत् पापान्निवर्तयन् ॥ २४ ॥

कायव्यने उस पुण्यकर्मसे बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली; क्योंकि उसने साध पुरुषोंका कल्याण करते हुए डाकुओं-को पापसे बचा लिया था ॥ २४ ॥

इदं कायव्यचरितं यो नित्यमनुचिन्तयत्।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्मपर्वणि कायस्यचरिते पद्मश्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्रमैपर्वमें कायत्यका चरित्रविषयक एक सौ पैतीसवाँ अध्याय पराहणा॥ १३५॥

जो प्रतिदिन कायव्यके इस चरित्रका चिन्तन करता है। उसे वनवासी प्राणियोंसे किञ्चिन्मान भी भय नहीं प्राप्त होता ॥२५॥ न भयं तस्य भृतेभ्यः सर्वेभ्यःचीव भारत ! नासतो विचते राजन् स हारण्येषु गोपतिः॥ २६॥

नारण्येभ्यो हि भृतेभ्योभयं प्राप्नोति किंचन ॥ २५ ॥

भारत ! उसे सम्पूर्ग भूतीते भी भव नहीं होता | राजन् | किसी द्रष्टात्मारे भी उसको डर नहीं लगता। वह तो वनस अधिपति हो जाता है ॥ २६ ॥

## षट्त्रिंशदधिकशततमोऽप्यायः

राजा किसका धन ले और किसका न ले तथा किसके साथ कैसा वर्ताव करे-इसका विचार

भीषम् उवाच

अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। थेन मार्गेण राजा वै कोशं संजनयत्युत ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-शुधिष्ठर ! जिस मार्ग या उपायसे राजा अपना खजाना भरता है। उसके विषयमें प्राचीन इतिहासके जानकारलोग ब्रह्माजीकी कही हुई कुछ गायाएँ कड़ा करते हैं ॥ १ ॥

न धनं यज्ञशीलानां हार्ये देवस्वमेव च। दस्यनां निष्क्रियाणां च क्षत्रियो हर्तुमहीति ॥ २ ॥

राजाको यज्ञानुष्ठान करनेवाले द्विजीका घन नहीं लेना चाहिये । इसी प्रकार उसे देवसम्पत्तिमे भी हाथ नहीं लगाना चाहिये । वह छुटेरी तथा अकर्मण्य मनुष्योंके धनका अपहरण कर सकता है।। २।।

हमाः प्रजाः क्षत्रियाणां राज्यभोगाश्च भारत । धनं हि क्षत्रियस्यैच द्वितीयस्य न विद्यते ॥ ३ ॥ तदस्य स्याद बलार्थे वा धनं यहार्थमेव च ।

भरतनन्दन । ये समस्त प्रजाऍ क्षत्रियोकी हैं।राज्यमीग भी क्षत्रियोंके ही हैं और सारा धन भी उन्होंका है। दूसरेका नहीं हैं। किंतु वह धन उसकी सेनाके लिये है या यज्ञानुझनके छिये ॥ ३% ॥

अभोग्याश्चीषधीरिछस्वा भोग्या एव पचन्त्युत॥ ४ ॥ यो वै न देवान् न पितृन् न मर्त्योन् हविषार्चति । अनर्थकं धनं तत्र प्राहुर्धमेविदो जनाः॥ ५॥ हरेत् तद् द्रविणं राजन् धार्मिकः पृथिवीपतिः। ततः प्रीणयते लोकं न कोशं तद्विधं नृपः॥ ६॥

राजन् ! जो खाने योग्य नहीं हैं। उन ओविधियों या वृक्षोको काटकर मनुष्य उनके द्वारा खाने योग्य ओवधियोंको पकाते हैं। इसी प्रकार जो देवताओं, पितरो और मनुष्यींका

इविष्यके द्वारा पूजन नहीं करता है। उसके धनको धर्मन पुरुषोंने व्यर्थ बताया है। अतः धर्मात्मा राजा ऐसे धनको छीन ले और उसके द्वारा प्रजाका पालन करे। किंद्र वैसे घनसे राज

अपना कोश न भरे ॥ ४-६ ॥ असाधुस्योऽर्धमादाय साधुस्यो यः प्रयच्छति ।

आत्मानं संक्रमं कृत्वा कृत्क्रधर्मविदेव सः ॥ ७ ॥ जो राजा दुष्टींसे धन छीनकर उसे श्रेष्ठ पुरुपीको बाँट

देता है। वह अपने आपको सेतु बनाकर उन सनको पार कर देता है । उसे सम्पूर्ण घमोंका ज्ञाता ही मानना चाहिये ॥७॥ तथा तथा जयेह्रोकाञ्डाकत्या चैव यथा यथा। उद्भिज्जा जन्तवो यद्रच्छ्कुजीवा यथा यथा ॥ ८ ॥ अनिमित्तात् सम्भवन्ति तथायज्ञः प्रजायते ॥ ९ ॥

यथैव दंशमशकं यथा चाण्डपिपीलिकम्। सैव वृत्तिरयशेषु यथा धर्मो विधीयते॥१०॥

धर्मज्ञ राजा अपनी शक्तिके अनुसार उसी-उसी तरह छोकोंपर विजय गाप्त करे; जैसे उद्गिज जन्तु ( गृक्ष मादि ) अपनी शक्तिके अनुसार आगे बढते हैं तथा जैते वज्र तीट आरि क्षुद्र जीव विना ही निमित्तके उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही रिनाही कारणके यज्ञहीन कर्तव्यविरोधी मनुष्य भी राज्यमें उत्तवही जाते हैं । अतः राजाको चाहिये कि मन्छरः डॉस और चीटी आदि कीटोंके साथ जैसा वर्ताव किया जाता है, वहीयतांव उन सत्कर्मविरोधियोंके साथ करे, जिससे धर्मका प्रचार हो॥८-६०॥ यया ह्यकसाद् भवति भूमी पांसुविलोलितः।

तथैवेह भवेद् धर्मः सूक्ष्मः सूक्ष्मतरस्तथा ॥ ११॥ जिस प्रकार अकस्मात् पृथ्वीकी घूटको टेकर मिना पीठा जाय तो वह और भी महीन ही होती है। उमी प्रश्न विचार करनेते धर्मका खरूप उत्तरीत्तर स्थम जानपहता है॥११॥

इति श्रीमहाभारते शास्तिवर्वीण व्यापदामैपर्वीण बट्टिशाइविकशततमोऽत्यायः ॥ १३६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत वान्तिपनिक अन्तर्गत आपद्धर्म पर्वेने एक सी छत्तीसर्वो अध्याप पुग हुआ ॥ १३६ ॥

## सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः

आनेवाले संकटसे सावधान रहनेके लिये दूरदर्शी, तत्कालज्ञ और दीर्घस्त्री—इन तीन मत्स्योंका दृष्टान्त

भीषा तवाच

अतागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः। हावेव सुखमेघेते दीर्घसूत्री विनश्यति॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं -युधिष्ठिर ! जो संकट थानेसे पहले

ही भपने वचावका उपाय कर लेता है। उसे अनागतविधाता कहते हैं तथा जिसे ठीक समयपर ही आत्मरक्षाका उपाय सूझ जाता है, वह 'प्रत्युत्पन्नमति' कहराता है। ये दोही प्रकारके लोग सुखसे अपनी उन्नति करते हैं; परंतु जो प्रत्येक कार्यमें अनावश्यक विलम्ब करनेवाला होता है। वह दीर्घसूत्री मन्त्य

नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

अञ्जेव चेदमञ्ययं श्र्णाचा ख्यानम् त्तमम्। कार्याकार्यविनिश्चये ॥ २ ॥ दीर्घसूत्रमुपाश्चित्य

कर्तव्य और अकर्तव्यका निश्चय करनेमें जो दीर्घसूत्री होता है, उसको छेकर मैं एक सुन्दर उपाख्यान सुना रहा

हॅ। तम खरायित होकर सुनो ॥ २ ॥ नातिगाधे जलाधारे सहदः क्रशलाखयः।

प्रभुतमत्स्ये कौन्तेय वभवः सहचारिणः॥ ३ ॥ कुन्तीनन्दन । कहते हैं। एक तालायमें जो अधिक गहरा

नहीं था। बहुत सी मछलियों रहती थीं। उसी जलाशयमें तीन कार्यक्रशल मत्स्य भी रहते थे, जो सदा साय-साय विचरनेवाले और एक दूसरेके सुहृद् थे ॥ ३ ॥

उत्पन्नप्रतिभोऽपरः । तत्रैको दीर्घकाळ्ड दीर्घसमध्य तत्रैकस्त्रयाणां सहचारिणाम् ॥ ४ ॥

वहाँ उन तीनीं सहचारियौमेंते एक तो ( अनागतविधाता था। जो ) आनेवाले दीर्घकालतककी वात सोच लेता था। दूसरा प्रत्युत्पन्नमति थाः जिसको प्रतिमा ठीक समयपर ही काम दे देती थी और तीसरा दीईसूत्री था (जो प्रत्येक कार्यमें

अनावश्यक विलम्ब करता था ) || ४ ||

कदाचित् तं जलस्थायं मतस्यवन्धाः समन्ततः । निस्नावयामासुरथो निस्नेषु विविधेर्मुखैः॥ ५॥

एक दिन कुछ मछलीमारीने उस जलागयमें चारी ओरसे नालियाँ बनाकर अनेक द्वारींसे उसका पानी आस्पासकी नीची भूमिमें निकाळना आरम्भ कर दिया ॥ ५ ॥

प्रश्रीयमाणं तं हृष्टा जलस्थायं भयागमे। अत्रवीद् दीर्घदर्शी तु ताडुभी सुद्धदी तदा ॥ ६ ॥

जलागयका पानी घटता देख भय आनेकी सम्मावना समझकर दूरतककी वार्रे सीचनेवाले उस मत्स्यने अपने उन दोनों सुद्धदोंसे कहा-।। ६ ॥

इयमापत् समुत्पन्ना सर्वेषां सिळळोकसाम् । शीव्रमन्यत्र गच्छामः पन्था यावस दुःयति ॥ ७ ॥ 'वन्धुओ । जान पड़ता है कि इस जलाश्यमें रहनेवाले सभी मत्स्योंपर संकट आ पहुँचा है; इसलिये जनतक हमारे निकलनेका मार्ग द्वित न हो जायः तवतक शीघ ही हमें यहाँसे अन्यत्र चले जाना चाहिये ॥ ७ ॥

अनागतमनर्थं हि सनयैर्यः स न संशयमाप्नोति रोचतां भो व्रजामहे ॥ ८ ॥ आनेवाले संकटको उसके आनेसे पहले ही अपनी

अन्छी नीतिद्वारा मिटा देता है, वह कभी प्राण जानेके सगयमें नहीं पड़ता । यदि आपलोगींको मेरी बात ठीक जान पड़े। तो

चित्रये, दसरे जलाशयको चलें' ॥ ८ ॥

दीर्घसूत्रस्त् यस्तत्र सोऽव्रवीत सम्यगुच्यते । न त कार्यो त्वरा तावदिति मे निश्चिता मतिः॥ ९ ॥

इसपर वहाँ जो दीर्घसूत्री था, उसने कहा-मित्र ! तम बात तो ठीक कहते हो। परत मेरा यह हद विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये ॥ ९ ॥

अय सम्प्रतिपत्तिहाः प्राव्नवीद दीर्घदर्शिनम् । प्राप्ते काले न मे किचिन्न्यायतः परिहास्यते ॥ १० ॥

तदनन्तर प्रत्यत्पन्नमतिने द्रदर्शीसे कहा भिन्न ! जय रमय आ जाता है। तब मेरी बुद्धि न्यायतः कोई युक्ति हूँ द निकालनेमें कभी नहीं चुकती है' 11 १० ॥

पवं श्रत्वा निराक्तस्य दीर्घदर्शी महामतिः। जगाम स्रोतसा तेन गम्भीरं सिळळारायम् ॥ ११ ॥ यह सुनकर परम बुद्धिभान् दीर्घदर्शी ( अनागत-

विधाता ) वहाँचे निकलकर एक नालीके रास्तेसे दूसरे गहरे जलाशयमें चला गया ॥ ११ ॥

ततः प्रस्ततोयं तं प्रसमीक्ष्य जलाशयम्। ववन्ध्रविविधैयोगिर्मत्स्यान् मत्स्योपजीविनः ॥ १२ ॥

तदनन्तर मछलियोंसे ही जीविका चलानेवाले मछली-मारोंने जब यह देखा कि जलाशयका जल प्रायः बाहर निकल चुका है। तन उन्होंने अनेक उपायोद्वारा वहाँकी सन मछलियोंको फेंसा लिया ॥ १२ ॥

विलोड्यमाने तस्मिम्तु स्ततोये जलाराये। अगच्छद् वन्धनं तत्र दीर्घेसूत्रः सहापरैः॥ १३॥

जिसका पानी बाहर निकल चुका था। वह जलाशय जब मया जाने लगा। तव दीर्धसूत्री भी दूसरे मल्योंके साथ जालमें फेंस गया || १३ ||

उद्याने कियमाणे त मत्स्यानां तत्र रज्जुभिः। प्रविदयान्तरमेतेषां स्थितः सम्प्रतिपत्तिमान् ॥ १४॥

जन मछलीमार रस्वी खींचकर मछलियोंंंछे भरे हुए उस जाङको उठाने छगे। तब प्रत्युत्पन्नमति मतस्य मी उन्हीं मस्योंके मीतर बुसकर जालमें वैंध-सा गया ]] १४ ॥ गृह्यमेव तदुचानं गृहीत्वा तं तथैव सः।

सर्वानेव च तांस्तत्र ते विदर्शयितानिति ॥ १५ ॥

वह जाळ मुखसे पकड़ने योग्य था; अदः उसकी तॉतको मुँहमें लेकर वह भी अन्य मछलियोंकी तरह बंधा हुआ प्रतीत होने लगा । मछलीमारोंने उन मन मछलियोंको वहाँ वेंधा हुआ ही समझा ॥ १५ ॥

ततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्स्येषु विपुळे जळे। मुक्तवा रज्जुं प्रमुकोऽसौ शीघं सम्प्रतिपचिमान ॥

वदनन्तर उस जालको लेकर वे मछलीमार जब दूसरे अगाथ जलबाले जलाशयके समीप गये और उन मछलियोंको घोने लगे। उसी समय प्रत्युत्पनमति मुखर्मे ली हुई जालकी रस्सीको छोड्कर उसके बन्धनसे मुक्त हो गया और बलमें समा गया ॥ १६॥

हीनबुद्धिरचेतनः। दीर्घसत्रस्त मन्दातमा मरणं प्राप्तवान मुढो यथैवोपहतेन्द्रियः ॥ १७॥ परत बुद्धिहीन और आलसी मूर्ख दीर्घस्त्री अचेत होकर

मृत्युको प्राप्त हुआ, जैसे कोई इन्द्रियोंके नष्ट होनेसे नष्ट हो जाता है।। १७॥

एवं प्राप्ततमं कालं यो मोहाञावबुद्धधते। स विनश्यति वैक्षिप्रं दीर्घसूत्रो यथा झषः ॥ १८॥

इसी प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिरपर आये हुए कालको नहीं समझ पाताः वह उस दीर्धसूत्री मस्यके समान शीम ही नष्ट हो जाता है।। १८ ।।

बादीन ऋरते थेयः ऋरालोऽस्मीतियः पुमान् । स संशयमचाप्नोति यथा सम्प्रतिपत्तिमान ॥ १९ ॥

जो पुरुष यह समझकर कि मै बड़ा कार्यकुवाल हूँ। पइलेसे ही अपने कल्याणका उपाय नहीं करता। वह प्रत्युत्पन मित मस्त्रके समान प्राणक्षशयकी स्थितिमे पड जाता है ॥

अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्य यः। सुखमेघेते दीर्घसूत्रो विनश्यति ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वणि भापद्धभैपर्वणि शाकुकोपाल्याने सस्तिशर्वधकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धर्मपर्वमें शाकुकोपाल्यानविषयक पक सी मैतीसमाँ अध्याम पूरा हुश ॥ १३०॥

जो सकट आनेते पहले ही अपने बचावका उपाय **कर** लेता है। वह 'अनागतविधाता' और जिसे टीक समयन ही आत्मरक्षाका कोई उपाय सुझ जाता है। वह ध्रस्यतन सिते!-वै दो ही सुखार्चक अपनी उन्नति करते हैं। परन प्रत्येक कार्यमें अनावश्यक विलम्ब करनेवाला 'दीरिकी' नष्ट हो जाता है।। २०॥

काष्ट्राः कला महर्ताध्य दिवा रात्रिस्तथा लवाः। मासाः पक्षाः पड ऋतवः कल्पः संवत्सरास्तथा॥ २१ ॥ पृथिबी देश इत्यंक्तः कालः स च न दृश्यते। अभिवेतार्थितद्वर्थे ध्यायते यच तत्त्रथा ॥ २२ ॥

काष्टाः कळाः सुहूर्तः दिनः रातः छवः मासः पक्षः छः त्र<u>मृतः</u>, संवत्सर और कत्य-इन्हे 'काल' कहते हैं तथा पृष्वी को 'देश' कहा जाता है। इनमेंसे देशका तो दर्शन होता हैं। किंतु काल दिखायी नहीं देता है। अमीष्ट मनोरयकी सिद्धिके लिये जिस देश और कालको उपयोगी मानकर उसका विचार किया जाता है। उसको ठीक-ठीक महण करना चाहिये ॥ २१-२२ ॥

पतौ धर्मार्थशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु चपिंभिः। प्रधानाविति निर्दिष्टौ कामे चाभिमतौ नृणाम् ॥ २३ ॥

शुष्रियोंने चर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मोलशास्त्रमे इन देश और कालको ही कार्य-सिद्धिका प्रघान उपाय बतायाहै । सनुष्योंकी कामना-सिद्धिमें भी ये देश और काल ही प्रधान माने गये हैं॥ २३॥

परीक्ष्यकारी युक्तश्च स सम्यगुपपादयेत्। देशकाळावभिषेतौ ताभ्यां फलमवाप्तुयात्॥ २४॥

जो पुरुष सोच-समझकर या जात-वृह्मकर काम करते-वाला तथा सतत सावधान रहनेवाला है। वह अभीष्ट देश और कालका टीक-टीक उपयोग करता और उनके सहयोगहे इच्छानुसार फल प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥

# अष्टात्रिंशद्धिकशततमोऽघ्यायः

शत्रुओंसे विरे हुए राजाके कर्तव्यके विषयमें विद्वाल और चृहेका आख्यान

युधिष्ठर उवाच

सर्वत्र बुद्धिः कथिता श्रेष्ठा ते भरतर्पभ। थनागता तथोत्पन्ना दीर्घस्त्रा विनाशिनी ॥ १ ॥

युधिष्टिर बोले-मरतश्रेष्ठ । आपने सर्वत्र अनागत ( सकट आनेसे पहले ही आत्मरक्षाकी व्यवस्था करनेवाली) तया प्रत्युत्पन्न ( समयपर बचावका उपाय सोच छेनेवाछी ) बुद्धिको ही श्रेष्ठ बताया है और पत्येक कार्यमें आलस्यके कारण विलम्य करनेवाली बुद्धिको विनाशकारी यताया है ॥ १ ॥ तिर्ज्छामि परां श्रोतुं बुद्धि ते भरतप्रेम।

यथा राजा न मुहोत शत्रुभिः परिवारितः॥ २ ॥ धर्मार्थकुरालो राजा धर्मशास्त्रविशारदः। पृच्छामि त्यां कुरुश्रेष्ठ तन्मे व्याच्यातुमहीन ॥ ३ ॥ भरतभूषण । अतः अय में उस श्रेष्ठ दुदिने विश्यम

आपसे सुनना चाहता हूँ। जिसका आश्रय हेनेसे घर्म औ अर्थमे कुगल तथा धर्मगास्त्रविगारद राज गनुभौदारा गि रहनेपर भी मोहर्से नहीं पड़ता। इन्हमें । उडी इंग्रि विषयमे में आपसे प्रदन करता हूँ; अतः आन मेरे नियेउएई। व्याख्या करें ॥ २-३ ॥

श्रव्यक्षिर्वहिंभर्वस्तो यथा वर्तेत पार्थिवः। एतदिच्छाम्यहं श्रोतं सर्वमेव यथाविधि॥ ४॥ बहत से शत्रओंका आक्रमण हो जानेपर राजाको कैसा

वर्ताव करना चाहिये ! यह सब कुछ में विधिपूर्वक सुनना

चाहता हूँ ॥ ४ ॥

विषमस्थं हि राजानं शत्रवः परिपन्थिनः। यतन्ते पूर्वतापिताः॥ ५ ॥ बहवोऽप्येकमद्धर्त

पहलेके सताये हुए डाकू आदि अञ्जलन राजाको संकटमे पड़ा हुआ देखते हैं। तब वे बहुत से मिलकर उस असहाय राजाको उखाइ फेंकनेका प्रयक्त करते हैं ॥ ५ ॥ सर्वत्र प्रार्थ्यमानेन दुर्वछेन महावलैः। पकेनैवासहायेन शक्यं स्थातं भवेत कथम् ॥ ६ ॥

जब अनेक महावली शत्रु किसी दुर्बल राजाको सब ओरसे इडप जानेके लिये वैयार हो जाय, तब उस एकमात्र असहाय नरेशके द्वारा उस परिस्थितिका कैसे सामना किया जा सकता है १ ॥ ६ ॥

कथं मित्रमारं चापि विन्दते भरतर्षभ। चेक्रितव्यं कथं चात्र शत्रोमित्रस्य चान्तरे ॥ ७ ॥

राजा किस प्रकार मित्र और शत्रुको अपने नशमें करता है तया उसे बानु और मित्रके बीचमें रहकर कैसी चेष्टा करनी चाहिये १ ॥ ७ ॥

प्रज्ञातलक्षणे मित्रे तथैवामित्रतां गते। कथंतु पुरुषः कुर्यात् कृत्वा कि वा सुखी भवेत्॥ ८ ॥

पहले लक्षणोंद्वारा जिले मित्र समझा गया है। वही सन्तस्य यदि शत्र हो जायः तव उसके साथ कोई पुरुष कैसा वर्ताव फरे ! अथवा क्या करके वह सुखी हो ! ॥ ८॥ विग्रहं केन वा क्रयांत् संधि वा केन योजयेत्। कथं वा शत्रमध्यस्थो वर्तेत वलवानिष ॥ ९ ॥

किसके साथ विग्रह करे ! अथवा किसके साथ सधि जोड़े और वलवान् पुरुष भी यदि शत्रुओंके वीचमें मिल जाय तो उसके साथ कैसा वर्ताव करे १॥ ९॥

पतद् वै सर्वकृत्यानां परं कृत्यं परंतप। नैतस्य कश्चिद् वकास्ति श्रोता वापि सुदुर्छभः ॥ १० ॥ त्रपृते शान्तनवाद् भीष्मात् सत्यसंधाज्ञितेन्द्रियात्। तद्ग्विप्य महाभाग सर्वमेतद् वद्ख मे ॥ १,१५॥

परंतप पितामह । यह कार्य समस्त कार्योमें श्रीक्रीहै। सत्यप्रतिञ जितेन्द्रिय शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवारि देसरी कोई इस विषयको बतानेवाला नहीं है। इस्को अनुनेवाला भी दुर्लम ही है । अतः महामाग ! आप्र उसका -अनुसंभान करके यह सारा विषय मुझसे कहिये र्री १०-१,१-१। ।

भीष्म जेवाल र जिला कि द

त्वद्युकोऽयमनुप्रदनो युधिष्ठिर<sup>ा</sup> सुँखोद्दर्यः 🗝 हार श्र्यु मे पुत्र कारस्त्येन गुर्ह्यमापत्सु भारति । १३ व भीष्मजीने कहा-भरतनेन्द्रन वेटा प्रविष्ठिर । त्रिकारा

यह विस्तारपर्वंक पछना वहुत ठीक है। यह सुखकी प्राप्ति करानेवाला है। आपत्तिके समय क्या करना चाहिये ? यह विषय गोपनीय होनेसे सबको मालूम नहीं है। तुम यह सब रहस्य मुझसे सुनो ॥ १२ ॥

अभित्रो भित्रतां याति भित्रं चापि प्रदुष्यति । सामर्थ्योगात् कार्याणामनित्या वैसदा गतिः॥ १३॥

भिन्न-भिन्न कार्यांका ऐसा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कभी शत्रु भी मित्र वन जाता है और कभी मित्रका मन भी द्वेषमावसे दृषित हो जाता है। वास्तवमें शत्र-मित्रकी परिस्थिति सदा एक-सी नहीं रहती है।। १३॥

तसाद विश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत्। देशं काळं च विद्याय कार्याकार्यविनिश्चये ॥ १४ ॥

अतः देश-कालको समझकर कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करके किसीपर विश्वास और किसीके साथ युद्ध करना चाहिये ॥ १४॥

संधातव्यं व्रधैनित्यं व्यवस्य च हितार्थिभिः । अभिन्नैरपि संघेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत ॥ १५ ॥

भारत ! कर्तव्यका विचार करके चदा हित चाइनेवाले विद्वान् मित्रोंके साथ संधि करनी चाहिये और आवश्यकृती पडनेपर शत्रुओंसे भी सिंध कर लेनी चाहिये। स्योंकि प्राणीकी रक्षा सदा ही कर्तव्य है॥ १५॥ यो द्यमित्रेनेरो नित्यं न संद्रध्यादपण्डितः न सोऽर्थं प्राप्तुयात्किचित् फलान्यपि च भारते॥ रही।

बने सहित कासाओं स्वीतिकार सुन्धी नमून पर कर्ताबाकुंपरिक्छना जनातिहाला परिकार परिकार किया महान् वनमें एक विशिष्ट परिकार के था। केया महान् वनमें एक विशिष्ट परिकार के था। बो स्वायमुद्दीन अस्तार परिकार के था। तयापर सपनाम वद्य माष्ट्र विषयित्रमितिष्ट स्कन्धवान् मधसङ्खादाः शातच्छाया मनीरमः भिगल व्यस्त्यमितोः जातः॥स ति व्यस्तिमृगाङ्करः ॥२०॥ निक वर्षे विवेती मोटी-मोटी महास्थिति हरी-भीर केनिक

कारण मेवके समान दिखायी देवा या । उसकी छाया चीतळ थी । वह मनोरम दृक्ष बनके समीप होनेके कारण बहुतन्से सपों तथा पद्मऑका आश्रय बना डुआ था ॥ २०॥

तस्य मूर्लं समाश्चित्य कृत्वा शतमुखं विल्लम् । वसति स्म महाप्राचः पिलतो नाम मृपिकः ॥ २१ ॥

उसीकी जड़में सौ दरवाजीका बिल बनाकर पलित नामक एक परम बुद्धिमान् चूहा निवास करता या । ॥ २१ ॥ शास्त्रां तस्य समाश्चित्य वसति स्म सुर्खं पुरा । छोमशो नाम मार्जारः पक्षिसंघातखादकः ॥ २२ ॥

उसी बरगदकी डालीपर पहले लोमज्ञ नामका एक निलान भी बड़े सुखरे रहता था। पश्चिमोंका समृह ही उसका भीजन था।। २२॥

तत्र चागत्य चाण्डालो द्यरण्ये इतकेतनः । प्रयोजयित चोन्मायं नित्यमस्तंगते रवौ ॥ २३ ॥ तत्र खायुमयान् पाशान् यथावत् संविधाय सः । पृष्ठं गत्वा सुजं शेते प्रभातामिति शर्वरीम् ॥ २४ ॥

उधी बनमें एक चाण्डाल भी घर बनाकर रहता था। वह प्रतिदिन वायंकाल सुर्योक्त हो जानेपर वहाँ आकर जाल फैला देवा और उसकी तांतकी डोरियोंको यथास्थान लगा घर जाकर मौजसे सोता था। फिर सबेरा होनेपर बहाँ आया करता था।। २१-२४॥

तत्र सा नित्यं थध्यन्ते नक्तं बहुविधा सृगाः । कदाचिदत्र मार्जारस्त्वप्रमक्तो व्यवस्यत ॥ २५ ॥

रातको उस जालमें प्रतिदिन नाना प्रकारके पश्च फॅस जाते थे ( उन्होंको लेनेके लिये वह सबेरे आता या ) । एक दिन अपनी असावधानीके कारण पूर्वोक्त बिलाव भी उस

जाळमे फॅस गया || २५ ||

तस्मिन् बच्चे महाप्राणे हात्रौ नित्यातवायिनि । तं काळं पिळतो शात्वा प्रचचार स्रुनिर्मयः ॥ २६ ॥

उस महान् वाकियाळी और नित्य आततायी शनुके फँख जानेपर जन पिलतको यह समाचार माळूम हुआ। तन बह उस समय विळवे काहर निकलकर सन ओर निर्मंथ विचरने लगा !! २६ !!

तेनानुवरता तस्मिन् वने विश्वस्तवारिणा । भक्ष्यं सृगयमाणेन चिराद् दृष्टं तदामिषम् ॥ २७ ॥ स तसुन्माथमारुहा तदामिषमभक्षयत् ॥ २८ ॥

उस वनमें विश्वस्त होकर विचरते तथा आहारकी खोज करते हुए उस चूहेने बहुत देरके बाद वह मास देखाः जो जालपर विखेरा गया था। चूहा उस जालगर चढकर उस मासको खाने लगा।। २७-२८॥

तस्योपरि सपत्नस्य बद्धस्य मनसा इसन्। आमिषे तु प्रसक्तः स कदाचिद्वलोकयन्॥ २९॥

जाउके ऊपर मांस खानेमें छमा हुआ वह चूहा अपने हानुके ऊपर मन-दी-मन हैंस रहा था । हतनेहीमें कमी उपकी दृष्टि वृद्धरी ओर घून गयी ॥ २९ ॥ अपस्यवृद्धरं घोरमातमनः शत्रुमागतम् । शरमञ्जलसङ्काशं महीवित्यस्

हारप्रस्तुनसङ्काशं महीविवरतायिनम्॥ ३०॥

फिर वी उसने एक दूसरे भयंकर राष्ट्रके शा आज हुआ देखाः जो सरकण्डेके पूलके समान पूरे राज्ञका या। वह धरधीर्म विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता या। नकुळं हरिणं नाम चपळं ताम्रलोचनम्। वेन मूर्विकगन्धेन त्वरमाणसुपागतम्॥ ३१॥

वह जातिका न्योल या । उसकी आँखें तांबेरे समान दिखायी देती थीं । वह चपल वेबला हरिणके नामसे प्रशिद या और उसी चूहेकी गन्य पासर बड़ी उताबलीहे साथ वहाँ आ पहुँचा था ॥ ३१ ॥

भक्ष्यार्थे संलिहानं तं भूमावृष्वंमुखं स्थितम् । शाखागतमरि चान्यमपद्यत् कोटरालयम् ॥ ३२ ॥ उत्कृकं चन्द्रकं नाम तीक्णतुण्डं क्षयाचरम् ।

इधर तो वह नेवला अपना आहार महण करनेके लिये जीम लपलपाता हुआ जपर मुँह किये प्रावीपर लड़ा घा और दूसरी ओर बरगदको शाखापर वैठा हुआ दूसरा ही गु दिखायी दिया, जो बुसके खोंबलेमें निवाद करता था। बह चन्द्रक नामसे परिद्ध उल्डर था। उनकी चौंच बढ़ी तीली थी। बह रातमें विचरनेवाला पक्षी था॥ ३२५॥

गतस्य विषयं तत्र नकुळोळ्कयोस्तथा ॥ ३३ ॥ अथास्यासीदियं चिन्ता तत् प्राप्य सुमहृद्भयम् ।

न्यों के और उल्लू-दोनोंका लक्ष्य यने हुए उन पूर्रको बढ़ा भय हुआ। अब उने हुब प्रकार चिन्ता होने लगी—॥ आपद्यस्यां सुकप्रायां भरणे प्रत्युपस्थिते॥ ३४॥ समन्ताद् भय उत्यन्ते कथं कार्य हितेयिणा।

भ्यहो । इस कष्टदायिनी विपत्तिमें मृत्यु निकट आकर खड़ी है । चारो ओरले भय उत्पन्न हो गया है। ऐसी अवस्थामें अपना हिठ चाहनेवाले प्राणीको कित उपापका अवस्थान करना चाहिये ११ ॥ १४ है ॥

स तथा सर्वतो रुद्धः सर्वत्र भयदर्शनः॥३५॥ अभवद् भयसंतप्तश्चमे च परमां मतिम्।

इस प्रकार सब ओरले उसका मार्ग अवस्य हो गया था। सर्वन उस मय-ही-मय दिखायी देता था। उस भयने वर सत्ता हो उठा। इसके वाद उसने पुना में हु बुद्धिका आकर के सोचना आरम्म किया-॥ १५६॥

आपहिनाशसूचिप्ठं गतैः कार्यं हि जीवितम् ॥ ३६ ॥ समन्तात् संशयात् सैपा तसादापदुपस्थिता । आपत्तिमं पडकर विनाशके समीपपहॅंवेहए मानिर्होने

भी अपने प्राणीकी रक्षांके खिर प्रपन्न तो करना है। वारि । आज सन ओरसे प्राणीका संग्रय उपस्थित है। अतः यर इकत बढ़ी भारी आरसि आ गयी है।। ३६६ ॥ गर्त मां सहस्या भूमि नकुलो अस्विष्यति । ३७॥ उल्कश्चेह तिष्ठन्तं मार्जारः पाशसंक्षयात्।

ध्यदि में पृथ्वीपर उतरकर भागता हूँ तो सहसा नेवला
मुझे पकड़कर खा जायगा । यदि यहीं ठहर जाता हूँ तो
उत्स्र मुझे चोंचसे मार डालेगा और यदि जाल काटकर मीतर
मुसता हूँ तो विलाव जीवित नहीं कोड़ेगा ॥ २७३ ॥
न त्वेवास्मार्डधः प्राझः सम्मोहं गन्तुमहीत ॥ ३८ ॥
करिष्ये जीविते यहां यावद गुक्त्या प्रतिमहात् ।

प्तथापि मुझ-जैठे बुद्धिमान्को घनराना नहीं चाहिये । अतः जहाँतक बुक्ति काम देगी, परस्यर सहयोगका आदान-प्रदान करके में जीवन-रक्षांके लिये प्रयत्न करूँमा ॥ ३८ ॥ न हि बुद्ध-व्यान्वितः प्राको नीतिशास्त्रविशाप्दः ॥ ३८ ॥ निमक्तत्यापदं प्राप्य महती दारुणामपि ॥ ४० ॥ 'बुद्धिमान्, विद्वान् औरनीतिशास्त्रमें निपुण पुरुष भारी

'बुद्धिमान्, विद्वान् औरनीतिशास्त्रमें निपुण पुरुष भारी और भयंकर विपत्तिमें पढ़नेपर भी उसमें डूब नहीं जाता है— उससे छूटनेकी चेष्टा करता है ॥ ३९-४०॥

न स्वन्यामिह माजौराद् गति पश्यामि सास्प्रतम् । विषमस्थो ह्ययं शवः कृत्यं चास्य महन्मया ॥ ४१ ॥

भें इस समय इस विलावका सहारा ठेनेके खिवा। अपने लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता । यद्यपि यह भेरा कहर शत्रु है। तथापि इस समय स्वय ही भारी सकटमें पड़ा हुआ है। मेरेद्वारा इसका भी बड़ा मारी काम निकल सकता है।। सीविताओं कथे तबस शत्रुभिः मार्थितिस्रिभिः। समादितमहं शत्रुं मार्जारं संअपामि वै॥ ४२॥

्ड्यर, मैं भी जीवनकी रक्षा चाहता हूँ, तीनतीन शत्रु मुझपर घात ब्याये बैठे हैं। अतः क्यों न आज मैं अपने शत्रु इस विवावका ही आश्रय खूँ हैं। ४२ ॥

क्रियास्त्रं समाश्रित्य हितमस्योपवर्णये । येनेमं राष्ट्रसंघातं मतिपूर्वेण सञ्चये ॥ ४३ ॥

करूँगाः निषषे बुद्धिके द्वारा इस शत्रुषग्रदायको घोखा देकर वच जाऊँगा ॥ ४३ ॥ अयुमत्यन्तदाञ्जुमें चैपम्यं परमं गतः ।

'आज नीतिशास्त्रका सहारा लेकर इसके हितका वर्णन

सयमत्यन्तञ्ज्ञमें वैषम्यं परमं गतः। मुद्धे शहयितुं सार्थे सङ्गत्या यदि शक्यते॥ ४४॥

्डवमें रेदिह नहीं कि विलाव मेरा महान दुश्मन है। तथापि इस समय महान् संकटमें है। यदि सम्मव हो तो इस मूर्खंको सगतिके द्वारा स्वार्थ विद्ध करनेकी वातपर राजी कहें॥ कदाचिद् व्यसनं प्राप्य संधि कुर्योन्मया सह। बलिना संनिकृष्टस्य शत्रोरिप परिव्रहः॥ ४५॥ कार्य इस्याहुराचार्या विषमे जीवितार्थिना।

'हो सकता है कि विपत्तिमें पड़ा होनेके कारण यह मेरे साथ सिंध कर छे। आचार्योंका कथन है कि सकट आ पड़नेपर जीवनकी रक्षा चाहनेवाले बखवान् पुरुषको मी अपने निकटवर्ती शत्रुते मेल कर लेना चाहिये॥ ४५%॥

श्रेष्ठो हि पण्डितः शत्रुर्ने च मित्रमपण्डितः ॥ ४६ ॥ सम् त्विमित्रे मार्जोरे जीवितं सम्प्रतिष्ठितम् ।

्विद्वान् शत्रु भी अच्छा होता है, किंतु मूर्ज भित्र भी अच्छा नहीं है। मेरा जीवन तो आज मेरे शत्रु विलावके ही अधीन है॥ हुन्तास्मे सम्प्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे॥ ४७॥ अपीदानीमयं शत्रुः सङ्गत्या पण्डितो भवेत्।

अच्छा, अन मैं इसे आत्मरक्षाके लिये एक युक्ति बता रहा हूँ । सम्भव है, यह शत्रु इस समय मेरी सगतिसे विद्वान्

हो जाय-विवेक्स काम लें! ॥ ४७६ ॥

एवं विचिन्तयामास मूर्विकः शत्रुचेष्टितम् ॥ ४८ ॥ ततोऽर्थगतितत्त्वकः संधिनिग्रहकाळिनित् । सान्त्वपूर्वमितं वाक्यं मार्जारं मूर्विकोऽज्ञवीत् ॥ ४९ ॥

इस प्रकार चूहेने शत्रुकी चेद्यापर विचार किया । वह अर्थाविद्धिके उपायको ययार्थरूपने जाननेवाला तथा सिथ और विग्रहके अवस्यको समझनेवाला था । उसने विलावको सान्त्वना देते हुए मधुर वाणीमें कहा—।। ४८-४९ ॥ सीद्वदेनाभिभाषे त्वां कियनमार्जार जीवसि । जीवितं हितवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि ती ॥ ५० ॥

भैया विलाव ! मैं तुम्हारे प्रति मैत्रीका भाव रखकर बातचीत कर रहा हूं । तुम अभी जीवित तो हो न ! मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे; क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी दोनोंकी एक-ची भलाई है ॥ ५० ॥ न ते सौम्य भयं कार्य जीविष्यसि यथासुखम्। अहं त्वासुद्धरिष्यामि यदि मां न जिद्यांसिस ॥ ५१ ॥

ग्वीम्य । तुर्वे बरना नहीं चाहिये । तुम आनन्दर्वक जीवित रह सकोगे । यदि भुरे मार डाळनेकी इच्छा त्याग दो वो मैं इव संकरने तुम्हारा उद्धार कर हूँगा ॥ ५१ ॥ अस्ति कश्चिद्धपायोऽन दुष्करः प्रतिभाति मे । येन शक्यस्त्वया मेक्षा भाष्तुं श्रेयस्तथा मया ॥ ५२ ॥

्एक उपाय है जिससे द्वाम इस संकटते छुटकारा पा सकते हो और मैं भी कस्याणका भागी हो सकता हूँ । यद्यपि वह उपाय खुसे दुष्कर मतीत होता है ॥ ५२ ॥ मयाण्युपायो हछोऽयं निचार्य मतिमात्मनः । आत्मार्थं च स्वदर्थं च श्रेयः साधारणं हि सी ॥ ५३ ॥

भौने अपनी बुद्धिसे अच्छी तरह सोच-विचार करके अपने और तुम्हारे छिपे एक उपाय हुँद्ध निकाल है, जिससे हम दोनोंकी समानल्पसे मलाई होगी ॥ ५३ ॥

इदं हि नकुलोलूकं पापयुद्धयाभिसंस्थितम् । न धर्षयति मार्जार तेन मे स्वस्ति साम्प्रतम् ॥ ५४ ॥

ध्मार्जार 1 देखों, ये नेवला और उस्त्यू दोनों पापबुद्धिसे यहाँ ठहरे हुए हैं। नेरी ओर घात लगाये वेटे हैं। जबतक वे मुझपर आक्रमण नहीं करते, तभीतक में कुशक्ते हूं॥५४॥ कुजंब्यपलनेत्रोऽयं कौशिको मां निरीक्षते। कपशाखामगः पापस्तस्याहं भुशसुद्धिने॥ ५५॥ ्यह चञ्चल नेत्रोंबाला पापी उस्लू बृक्षकी डालीपर बैठकर 'हू हु' करता मेरी ही ओर घूर रहा है। उसले मुझे बढ़ा डर लगता है॥ ५५॥

सतां साप्तपदं मैत्रं स सखा मेऽसि पण्डितः। सांवास्यकं करिष्यामि नास्ति ते भयमद्य वै ॥ ५६ ॥

'साधु पुरुषोंमें तो सात पग साय-साथ चळनेते ही मित्रता हो जाती है। हम और तुम तो यहाँ स्वाने ही साथ रहते हैं; अतः तुम मेरे विद्वान् मित्र हो। मै इतने दिन साथ रहनेका अपना मित्रोचित धर्म अवस्य निमार्केगा, इसिक्षे अब तम्हे कोई मय नहीं है। १६॥

न हि इक्तोऽसि मार्जार पाशं छेत्तुं मया विना । अहं छेत्स्यामि पाशांस्ते यदि मां खंन हिंससि ॥ ५७ ॥

भाजार । तुम मेरी सहायताके विनाअपना यह बन्धन नहीं काट सकते । यदि द्वम मेरी हिंसा न करो तो मैं दुम्हारे ये शरे बन्धन काट डाल्ँगा ॥ ५७ ॥ स्वमाश्रितो दुमस्यार्थ मूर्लं त्वहमुपाश्रितः ।

स्वमाश्रता द्वमस्थाप्र मूळ त्वदमुपाश्रतः। चिरोपितादुभावावां,वृक्षेऽस्मिन् विदितंच ते॥ ५८॥ वृत्त इत पेडके ऊपर रहते हो और मैं इचकी जहमें

ातुम इत पड़क अपर रहत हा आर म इराज अहम रहता हूँ। इस प्रकार हम दोनों चिरकालने इत गुझका आश्रय लेकर रहते हैं। यह बात तो तुम्हें शात ही है।। ५८।। यसिमनाश्वासते कश्चिद् यश्च नाश्वसिति कवित् । न तौ धीराः प्रदांसन्ति नित्यमुद्धिग्रमानसी।। ५९।।

िजसपर कोई मरोसा नहीं करता तथा जो दूगरे किसी-पर खबं मी मरोसा नहीं करता, उन दोनोंकी चीर पुरुष कोई प्रशंसा नहीं करते हैं; क्योंकि उनके मनमें सदा उद्देग भरा रहता है।। ५९॥

तसाद् विवर्धतां प्रीतिर्नित्धं संगतमस्तु नौ । कालातीतमिद्दार्थं तु न मजंसन्ति पण्डिताः ॥ ६०॥ अतः इमलोगीर्ने सदा प्रेम वहे तथा नित्य प्रति हमारी

संगति बनी रहे । जब कार्यका समय बीत जाता है। उसके बाद विद्वार पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ ६० ॥ अर्थयुक्तिसिमां तम्र यथाभूतां निशामय । तम् जीवितसिञ्छासि त्वं समेष्डिस जीवितस्॥ ६१ ॥

भिलाव । इम दोनोंके प्रयोजनका जो यह संयोग आ बना है, उसे यथार्थरूपते सुनो । मैं तुम्हारे जीवनकी रहा चाहता हूँ और तुम मेरे जीवनकी रहा चाहते हो ॥ ६१ ॥ कश्चित् तरित काष्ट्रेत सुगम्मीर्ण महानदीम् । स तार्यित तत् काष्ट्रेत स च काष्ट्रेन सार्येते ॥ ६२ ॥

कोई पुरुष जब लकड़ीके यहारे किसी गहरी एवं विशाल नदीको पार करता है, तब उस लकड़ीको भी किनारे लगा देता है तथा वह लकड़ी भी उसे तारनेमें यहायक होती है ॥ ६२ ॥ ईद्वाे नी समायोगो भविष्यति सुविस्तरः । श्रद्धं तारियण्यामिमां च त्यं तारियण्यसि ॥ ६३ ॥

'इसी प्रकार इस दोनींका यह सयोग चिरस्तायी हेना। मैं तुम्हे विपत्तिते पार कर दूँगा और तुम मुरे अपनिते बचा लोगे'॥ इ३॥

प्रवसुक्त्वा तु पिलतस्तमर्थमुभयोहितम्। हेतुमद् प्रहणीयं च कालपिशी न्यवेह्य च ॥ ६४ ॥

इस प्रकार पलित दोनोंके लिये हितकर, युक्तियुन और मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलनेके अवनरती प्रनी-ा करता हुआ विलावकी ओर देखने लगा॥ ६४॥

अध सुज्याहर्त श्रुत्या तस्य रात्रोविचक्षणः। हेतुमद् महणीयार्थं मार्जारो वाक्यमत्रवीत्॥ ६५॥

अपने उस राजुका यह शुक्तियुक्त और मान रेने योग्य सुन्दर भाषण सुनकर झुद्धिमान् विलाव कुछ शेलनेरी उद्यत हुआ || ६५ ||

बुद्धिमान् वाक्यसम्पन्नस्तद्वाक्यमनुवर्णयन् । स्वामवस्थां समीक्ष्याथ साम्नैव प्रत्यपूजयत् ॥ ६६ ॥

उसकी बुद्धि अच्छी थी। वह बोह्नेकी कुगमे पुराठ था। पहले तो उसने चूहेकी वातको सन ही मन दुहराया। फिर अपनी दशापर दृष्टिपात करके उसने वासनीतिरे ही उस चूहेकी भूरि-भूरि प्रशंता की 11 ६६ 11

ततस्तीक्ष्णायदशनो मणिवैदूर्यलोचनः। सूषिकं मन्दमुद्दीस्य मार्जारो लोमशोऽव्रवीत्॥ ६७॥

तदनन्तर जिसके आगेके दोंत बढ़े तीसे थे और दोनों नेत्र नीकमके समान चमक रहे थे, उस कोमरा नामक बिखाबने चूहेकी और किश्चिद् दृष्टिगत करके इस प्रकार कहा—11 ६७ !!

नन्दामि सौस्य भद्रं ते यो मां जीवितुमिच्छति । श्रेयश्च यदि जानीपे क्रियतां मा विचारय ॥ ६८ ॥

भीग्य । मे तुम्हारा अभिनन्दन करता हूँ । दुम्हरा करवाण हो, जो कि दुम मुझे जीवन प्रदान करना चाहते हो । यदि हमारे करवाणका उपाय जानते हो तो हवे अवस्य करो, कोई अन्यथा विचार मनमें न लाओ ॥ ६८ ॥ सहं हि भूशमापनस्त्रमापनतरो सम । द्वयोरापन्नयोः संधिः क्रियतां मा चिराय च ॥ ६९ ॥ सम मारी विचानमें कृता हूँ और तुम भी महान संक्रम

पड़े हुए हो। इस प्रकार आपतिमे पड़े हुए हत दोनों रो संघि कर केनी चाहिये। इसमें विकार न हो॥ ६९॥ विधास्ये प्राप्तकालं यत् कार्यं सिद्धिकरं विभो। मयि छच्छाद् विनिर्मुक्ते न विनदस्यिति ते हत्तम्॥ ५०॥ प्रयो। समय आनेपर ग्रुग्हारे अमीहनी निर्दे धने

प्रमा । समय आन्यर प्रश्वा । जनावन । इत १ वटन बाला जो भी कार्य होगा। उते अवस्य करूँ गा । इत १ वटन मेरे मुक्त हो जानेयर तुम्हारा किया हुआ उपहार नम् गाँ होगा । में इसका बदला अवस्य जुनाकेंगा॥ ७०॥ व्यस्तमानोऽस्थि भक्तोऽस्थि शिष्यस्यवितस्त्र तथा। विदेशवदावतं च भवन्तं शर्षा गतः॥ ७१॥ विदेशवदावतं च भवन्तं शर्षा गतः॥ ७१॥ प्रस समय मेरा मान मंग हो जुका है। में दुम्हारा मक और शिष्य हो गया हूँ। दुम्हारे हितका खायन करूँमा और यदा दुम्हारी आहाक अपीन रहूँमा। मैं सब प्रकारने दुम्हारी सरणमें जा गया हैं?॥ ७१॥

रत्येवसुक्तः पछितो मार्जारं वशमागतम् । वाषयं हितसुवाचेदमभिनीतार्थमर्थवित् ॥ ७२ ॥

विलावके ऐसा कहनेपर अपने प्रयोजनको समझनेवाले पिलतने वरामें आये हुए उत विलावसे यह अभिप्रायपूर्ण हितकर

बात कही---|। ७२ ॥

उदारं यद् भवानाह नैतिचित्रं भविद्ये। विदित्ते यस्तु मार्गो मे हितार्थं ऋणु तं मम ॥ ७३॥

भैया विलाय ! आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है। यह आप-जैसे बुद्धिमान्के लिये आश्चर्यकी वात नहीं है। मैंने दोनोंके हितके लिये जो बात निर्धारित की है। बह मुझसे सुनो ॥ ७३ ॥

अहं त्वातुप्रवेश्यामि नक्कलान्मे महद् भयम् । जायस्योगे मा वधीस्त्वं द्यकोऽस्मितवरस्रणे ॥ ७४ ॥

भैया । इस नेवलेसे मुझे बढ़ा डर खग रहा है। इसकिय मैं दाग्होरे पीछे इस जालमें प्रश्च कर जाकँगा; परदा दादा ! हाम मुझे मार म डावना। बचा ऐना; क्योंकि जीवित रह्नेपर ही मैं हाम्हारी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ || ७४ ||

उरुकाचैव मां रक्ष सुद्रः प्रार्थयते हि माम् । वहं छेत्स्यामि ते पाशान सखे सत्येन ते शपे ॥ ७५ ॥

'इधर यह नीच उन्ह्यू भी मेरे प्राणका प्राहक बना हुजा है। इससे भी द्वार मुझे बचा छो। चले । मैं तुमसे सत्यकी शपय खाकर कहता हूँ, मैं तुम्होर बन्धन काट बूँगार ॥७५॥ सहचाः संगतं श्रुत्वा छोमशो युक्तमर्थवस् । इपीदुद्वीक्ष्य पछितं स्वागतेमाभ्यपूज्यस् ॥ ७६॥

चूहेंकी यह युक्तियुक्तः युवंगत और अमिप्रायपूर्ण वात युनंकर छोमधाने उसकी ओर हर्षभरी हृष्टिसे देखा तथा स्वा-यतपूर्वक उसकी भूरि-भूरिप्रशंचा की ॥ ७६॥

तं सम्पूच्याय पिछतं मार्जारः सौहदे स्थितः । स विचिन्त्याववीद् धीरः प्रीतस्त्वरित एव च ॥ ७७ ॥

इस प्रकार पिलविकी प्रशंका एव पूजा करके सीहादेंनें प्रतिष्ठित हुए थीरबुद्धि मार्जारने मार्लीभाँति सोच-विचारकर द्वारंत ही प्रवन्ततापूर्वक कहा—॥ ७०॥ शीक्रमागच्छा भवं ते त्वं मे प्रणाननाः स्वतः।

द्वरं व प्रतन्तवाधूनक करा—॥ ७० ॥ शीव्रमागञ्च भाइं ते त्वं मे प्राणसमः सखा । तव प्राव प्रसादाद्वि प्रायः प्राच्यामि नीवितम्॥ ७८ ॥

भैया ! शीप्र आजो ! तुम्हारा करमाण हो । तुम वो हमारे प्राणीके समान प्रिय सका हो । विद्वत् ! इस समय मुसे प्राय: तुम्हारी ही कुमारे जीवन प्राप्त होया ॥ ७८ ॥ यद् यदेवंगतेनाच शक्यं कर्तुं सया तत्र । तदाकावय कर्तासिस संधिरेचास्तु नी सखे ॥ ७९ ॥ 'सले ! हस दशासे पहे हुए सुस्र सेवकके द्वारा तुम्हारा बो-जो कार्य किया जा सकता हो, उसके लिये मुसे आशा दो, मैं अवस्य करूँगा। हम दोनोंमें संधि रहनी चाहिये॥ ७९॥ अस्तात् तु संकटान्मुकः समिश्रगणवान्धवः। स्वयंकार्योण कतीहं प्रियाणि व हितानि च ॥ ८०॥ हम संकटवे मुक्त होनेपर में अपने समी मित्रों और बन्ध-बन्धवाँके साथ तुम्हारे समी प्रिय एवं हितकर कार्य

मुक्तश्च व्यसनाद्सात् सौम्याहमपि नाम ते । प्रीतिमुत्पादयेयं च प्रीतिकर्तुश्च सक्तियाम् ॥ ८१ ॥

करता रहेगा ।। ८० ॥

क्षीम्य । इस विपत्तिले छुटकारा पानेपर में भी छम्हारे इदयमें प्रीति उत्पन्न करूँमा । द्वम मेरा थिय करनेवाले हो। अतः तुम्हारा मलीमॉति आदर-सकार करूँमा ॥ ८१ ॥

प्रत्युपकुर्वन् बह्वपि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्यः । एकः करोति हि छते निष्कारणमेव कुरुतेऽन्यः॥ ८२॥

(कोर्स कितीके उपकारका कितना ही अधिक बदल क्यों न बुका दे, वह अधम उपकार करनेवांठेके समान नहीं श्रीमा पाता है; क्योंकि एक तो किसीके उपकार करनेपर बदलेमें उसका उपकार करता है; परद्ध दूसरेने विना किसी कारणके ही उसकी भलाई की हैं' || ८१ ||

भीष्म उवाच

प्राह्मित्वा तु तं स्वार्थं भाजीरं मृथिकस्तथा । भविवेदा तु विश्वभ्य कोडमस्य कृतागसः॥ ८३॥ भीष्मजी कहते हैं—गुधिष्ठर ! इस प्रकार चूढेने बिळावने अपने मतळको वात स्वीकार कराकर और सर्व भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रुकी भी गोदमें जा बैठा॥ ८३॥

प्यमाभ्यासितो चिद्धान् मार्जारेण स मूपिकः । मार्जापोरीसि विकारमः सुष्वाप पित्तमात्वत् ॥ ८४ ॥ विवानने जब उत्त विद्धान् चूहेको पूर्वोक्तरूपये आश्वासन दियाः तव बह माता-विताकी गोदक समान उत्त विवानकी छातीपर निर्मय होकर सो गया ॥ ८४ ॥

ळीनं तु तस्य गांधेषु मार्जारस्य च मूषिकम् । दृष्ट्वा ती नकुलोळुकी निपशी प्रत्यपद्मताम् ॥ ८५ ॥ दृष्टेको विकानके अलीर्षे क्रिया स्था केल नेतार और

चुहेको विव्यवके अङ्गोमें छिपा हुआ देख नेवला और उल्द्र दोनों निराश हो गये ॥ ८५ ॥

वर्षेत्र ती सुसंत्रस्ती रहमागतविद्यती। रह्मा तयोः परां प्रीति विसार्य परमं गती॥ ८६॥

जन दोनोंको बड़े जोरछे जींचाई आ रही थी और वे अत्यन्त मयमीत भी हो गये थे। उस समय चूहे और विख्यका वह विद्येष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनोंको यहा आखर्य हुआ ॥ ८६॥

बिंदिनी मित्रमन्ती च सुवृत्ती चाप्युपासितो । अञ्चल्कौतु नयात् तस्मात् सम्मधर्षयितुं बळात्॥ ८७ ॥ यद्यपि ने बढ़े बळवात्। ब्रह्मित्रतः सुन्दर बर्ताव करने वाले, कार्यकुशल तथा निकटवर्ता ये तो भी उत्त संधिकी नीतिते काम लेनेके कारण उन चूढे और विलावपर वे बलपूर्वक आक्रमण करनेमे समर्थ न हो सके ॥ ८७॥ कार्यार्थ कतसंधी तो हला मार्जावम्यकिनी

कार्यार्थं इतसंधी तौ दृष्ट्य मार्जारमूषिकौ । उत्क्कनकुछौ तूर्णं जम्मतुस्तौ स्वमालयम् ॥ ८८ ॥

अपने-अपने प्रयोजनकी विद्विके व्यिये चूहे और निव्यव-ने आपसमे स्वि कर व्यी है, यह देखकर उस्ट्र और निव्या दोनों तत्काल अपने निवासस्थानको और गये ॥ ८८ ॥ स्वीनः स तस्य गात्रेषु पतितो देशकाळवित् । चिच्छेद पाशान् नुपते काळापेक्षी शनैः शनैः ॥ ८९ ॥

नरेश्वर ! चूहा देश-कालकी गतिको अच्छी तरह जानता या; इसलिये वह बिलावके अङ्गोर्मे ही छिपा रहकर चाण्डाल-के आनेके समयकी प्रतीक्षा करता हुआ धीरे-धीरे चालको काटने खगा ॥ ८९॥

वध बन्धपरिक्किष्टो मार्जारो चीक्ष्य मृषिकम् । छिन्दन्तं चै तदा पाशानत्वरन्तं त्वरान्वितः ॥ ९० ॥ तमत्वरन्तं पछितं पाशानां छेदने तथा । संचोद्धितुमारेमे मार्जारो मृषिकं तदा ॥ ९१ ॥

विळाव उस बन्धतसे तंग था गया था। उसने देखाः
चूहा जारू तो काट रहा है। किंतु इस कार्यमें फ़ुर्ती नहीं
दिखा रहा है। तब यह उतावळा होकर बन्धत काटनेमें
जहरी न करनेवाळे परित नामक चूढ़ेको उकसाता
हुआ बोळा—॥ १०-११॥

कि सौम्य नातित्वरसे कि छताथौँऽयमन्यसे । छिन्धि पाशानमित्रक्त पुरा श्वपच पति च ॥ ९२ ॥

भीम्य । द्वम जब्दी क्यों नहीं करते हो ? क्या दुम्हारा काम बन गया, इसिलये मेरी अवहेलना करते हो ? शबुखदन ! देखों, अन चाण्डाल आ रहा होगा । उसके आनेते पहले ही मेरे बन्धनीको काट दो? ॥ ९२ ॥

इत्युकस्त्वरता तेन मतिमान् पछितोऽत्रवीत् । माजोरमकृतप्रशं पथ्यमात्महितं वचः ॥ ९३ ॥

उतावले हुए बिलावके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान् पल्सिने अपिवन विचार खनेवाले उस मार्जारले अपने लिये हितकर और लामदायक बात कही—।। ९२ ॥

तूर्णों भव न ते सौम्य त्वरा कार्यो न सम्भ्रमः। वयमेवात्र कालज्ञा न कालः परिहास्यते ॥ ९४ ॥

स्तीरय | चुप रहो, तुम्हे जहदी नहीं करती चाहिये, घवरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समयको खूद पहचानता हूँ, ठीक अवसर आनेपर मैं कमी नहीं चूकूँगा। अकाले कुत्यमारञ्चं कर्तुनीर्थाय कहपते। तदेव काल आरब्धं महतेऽर्थाय करपते। १५॥ वेमीके ग्रह किया हुआ काम करनेवालेके लिये लाम-

व्यमाक श्रष्ट किया श्रुण कार करिया प्राप्त दायक नहीं होता है और वही उपयुक्त समयपर आरम्म किया जाय तो महान् अर्थका साथक हो जाता है ॥ ९५ ॥

अकाळे विप्रमुक्तान्मे त्वत्त एव भयं भवेत्। तसात् काळं प्रतीक्षस्य किमिति त्वरसे सखे॥ ९६॥

प्यदि असमयमें ही द्वम खूट गये तो मुझे दुम्हीने भय प्राम हो सकता है। इसिंध्ये भेरे मित्र ! योड़ी देर और मतीता करों। क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हो ! गो ९६ ॥ यदा प्रद्यामि चाण्डालमायान्तं शख्याणिनम् । ततक्लेस्यामि चे पाशान् प्राप्त साधारणे भये॥ ९७॥

ध्वन में देख ढूँगा कि चाण्डाल हायमें हथियार लिये आ रहा है। तन तुम्हारे अगर आधारणन्या भव उपस्तित होनेपर में श्रीव ही दुम्हारे वन्धन काट डाढूँगा ॥ ९७ ॥ तस्मिन, काले प्रमुक्तस्त्वं तहमेवाधिरोक्यते । न हि ते जीवितादन्यत् किंचित् छुत्यं भविष्यति॥९८॥

्उस समय छूटते ही तुम पहले पेहपर ही चहोगे। अपने जीवनकी रक्षाके सिवा दूकरा कोई कार्य तुम्हें आवश्यक नहीं प्रतीत होगा ॥ ९८॥

वतो भवत्यप्रकाले त्रस्ते भीते च छोमश । वहं बिक्टं प्रवेष्यामि भवान् शाखां भजिन्यति॥ ९९ ॥

'छोमशाजी ] जब आप जास और मससे आकात है। भाग खड़े होंगे, उस समय मैं विक्रमें युस जाऊँगा और आप बृक्षकी शाखापर जा बैठेंगे' !। ९९ !। प्यसुक्तस्तु मार्जारी सूचिकंगारमनो हितम् । क्यनं वाक्यतत्त्वक्षा जीवितायों महामतिः ॥ १०० ॥ चूडेके ऐसा कडनेपर वाणीके समके समसनेवादा और

क्षपने जीवनकी रक्षा चाहनेवाळ परमहादेगात् विठावभाने हितकी बात बताता हुआ बोला ॥ १०० ॥ अध्यात्मकृत्ये त्वरितः सम्यक् प्रश्नितमाचरत् । उवाच ळोमशो वाक्यं मूर्यिकं विरक्तारिणम् ॥१०१॥

कोमशको अपना काम यनातेको नव्दी कर्ता हुई यी। अतः बहु मकोमींवि विनयपूर्ण वर्ताव करता हुआ दिक्स्य करनेवाले जूहेत दर प्रकार कहने लगा—॥ १०१॥ न होने मित्रकार्याण प्रीत्या कुर्वनित साध्या। यथा त्व मोसिता एन्छ्रात त्वरमाणन वैमया॥१०२॥ श्रीष्ठ पुक्च मित्रोके कार्य बहे प्रेम और प्रधनतान

साय किया करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं। जैने मेंने तुरत ही तुम्हें संकटते छुड़ा लिया या॥ १०२॥ तथा हि स्वरमाणेन स्वया कार्य हितं मम। यन्तं कुरु महाप्राज्ञ यथा रहाऽऽजयोमेंवेत्॥१०३॥ इसी प्रकार तुम्हें भी जब्दी ही मेरे हितन वार्य करन

चाहिये। महामात्र ! तुम ऐसा मयल करो। जिसने इस रोनें की रक्षा हो सके ॥ १०२ ॥ ध्यथवा पूर्वेवरें त्यं स्मरन् कालं जिहीपंसि। पद्य दुष्कृतकर्मास्त्यं व्यक्तमायुःसर्यं तय ॥१०४॥ पद्य दुष्कृतकर्मास्त्यं व्यक्तमायुःसर्यं तय ॥१०४॥

अथवा यदि पहलेके वैरका सारण करने उन गर् अथवा यदि पहलेके वैरका सारण करने उन गर् वर्ष्य समय काटना चाहते हो तो पानी ! देख हेना। १८० क्या फल होगा? निश्चय ही तुम्हारी आयु छीण हो चली है।। १०४॥

यदि किंचिन्मयाज्ञानात् पुरस्ताद् दुष्कृतं कृतम्। न तन्मनसि कर्तव्यं क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥१०५॥

पदि मैंने अज्ञानका पहले कभी तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसको मनमें नहीं लाना चाहिये, मैं धमा माँगता हूँ । तुम मुझपर प्रसन्त हो जाओ ।। १०५॥ तमेबंबादिनं प्राझः शास्त्रसुद्धिसमन्तितः। उदाचेदं चचः श्रेष्ठं मार्जारं मुषिकस्तता ॥१०६॥

चूहा बड़ा विद्वान्त्त्त्या नीतिशास्त्रको जाननेवाली बुद्धि-से सम्पन्न था । उसने उस समय इस प्रकार कहनेवाले विद्यावसे यह उत्तम बात कही-।। १०६ ॥

शुतं मे तव मार्जार खमर्थं परिगृह्वतः। ममापि त्वं विज्ञानासि खमर्थं परिगृह्वतः॥१०७॥

भैया बिलाय ! तुमने अपनी खायंशिद्विपर ही घ्यान रखकर जो कुछ कहा है। वह सब मैने छुन लिया तथा मैने भी अपने प्रयोजनको सामने रखते हुए जो कुछ कहा है। उसे तुम भी अच्छी तरह समझते हो ॥ १०७ ॥ यन्मिनं भीतवस्ताच्यं सन्मिनं भयसंहितम् । सुरक्षितव्यं सत् कार्यं पाणिः सर्पमुखादिव ॥१०८॥

'जो किसी बरे हुए प्राणीक्षारा मित्र बनाया गया हो तया जो स्वय भी मयभीत होकर ही उसका मित्र बना हो— हन दोनों प्रकारके मित्रोंकी ही रखा होनी चाहिये और जैसे बाजीगर सर्वके सुक्षेत्र हाथ बचाकर ही उसे खेळाता है, उसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए ही उन्हें एक दूसरेका कार्य करना चाहिये || १०८ ||

फ्रत्या चळचता संधिमातमानं यो न रक्षति । अपध्यमिय तद् भुक्तं तस्य नार्थाय कहपते ॥१०९॥

'जो व्यक्ति बळबान्ये सधि करके अपनी रक्षाका ध्यान नहीं रखता: उसका बढ़ मेळजोळ खाये हुए अपस्य अज़के समान हितकर नहीं होता ॥ १०९॥

न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः। अर्धुतस्तु निवद्धयन्ते मित्राणि रिपवस्तया॥११०॥ अर्थेरर्था निवद्धयन्ते गजैर्वनगजा इच।

'न तो कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका गत्र । स्वायंको ही ठेकर मित्र और शत्रु एक दूसरेत दें छे हुए हैं। जैसे पालत हापियों हारा जड़ली हाथी बॉफ लिसे जाते हैं। उसी प्रकार अयों हारा ही अर्थ वंधते हैं।। ११० है।।

न च कश्चित् कृते कार्ये कर्तारं समवेक्षते ॥ १११ ॥ तसात् सर्वाणि कार्याणि सावदोवाणि कारयेत् ।

'काम पूराहो जानेपर कोई भी उठके करनेवालेको नहीं देखता—उठके हितपर नहीं घ्यान देता; अतः सभीकार्योको अधूरे ही रखना चाहिये॥ ११११ ॥

तिसन् कालेऽपिच भवान् दिवाकीर्तिभयार्दितः॥११२॥

मम न ब्रह्णे शकः पळायनपरायणः।

्वव चाण्डाळ आ जावगा, उस समय तुम उसीके भयसे पीड़ित हो मागने व्या जाओगे; फिर मुझे पकड़ न सकोगे।।११२५।। छिन्नं तु तन्तुबाहुल्यं तन्तुरेकोऽबशेषितः ॥११३॥ छेत्स्याभ्यहं तमप्याशु निर्मृतो भव छोमश।

भीने बहुत से ततु काट डाले हैं, केवल एक ही डोरी बाकी राज छोड़ी है। उसे भी भै शीव ही काट डालूँगा; अतः लोमय ! तुम शान्त रहो, पबराओं न' ॥ ११२६ ॥ तसीर संस्कृतियाँ स्थापकों ने ॥ ११२६ ॥

तयोः संवद्तोरेमं तथैवापत्रयोर्डयोः ॥११४॥ क्षयं जगाम सा रात्रिळोमरां त्वाविदाद् भवम् ।

इस प्रकार सक्टमें पड़े हुए उन दोनेंके वार्तालाप करते-करते ही वह रात शीत गयी । अन लोमशके मनमें बड़ा भारी मय समा गया ॥ ११४६ ॥ ततः प्रभावसम्मे किस्तुन क्लान्स्य सम्बद्धाः

ततः प्रभातसमये विकृतः कृष्णपिङ्गलः॥११५॥ स्थूलस्फिग् विकृतो रूझः श्वयूथपरिचारितः। श्रंकुकर्णो महावक्त्रो मलिक्ते घोरदर्शनः॥११६॥ परिघो नाम चाण्डालः शस्त्रपाणिरदश्यतः।

वदनन्तर प्रातःकालपरिय नामक चाण्डाल हायमें हियियार केकर आता दिखायी दिया। उत्तको आकृति बढ़ी विकराल थी। गरीरका रंग काला और पीला या। उत्तका नितम्ब-भाग बहुत स्थूल या। कितने ही अञ्च विकृत हो गये थे। वह स्वभावका रूखा जान पड़ता या। कुत्तोंते पिरा हुआ वह मिलनेवयपारी चाण्डाल बढ़ा भयंकर दिखायी दे रहा या। उत्तका ग्रंह विशाल या और कान दीवारमे गड़ी हुई खूँटियोंके समान जान पड़ते थे॥ ११५-११६६ ॥

तं दृष्ट्या यमदूतामं मार्जारस्रस्तचेतनः ॥११७॥ उवाच वचनं भीतः किमिदानीं करिष्यसि ।

यमपूर्वके समान चाण्डालको आते देख विलावका चित्त भयसे व्यक्तिल हो गया । उसने डरते-डरते यही कहा—भैया चूहा ! अन क्या करोगे १' ॥ ११७६ ॥ अय ताविप संजस्ती तं हुष्टा घोरसंकुलम् ॥११८॥ अर्था ताविप संजस्ती तं हुष्टा घोरसंकुलम् ॥११८॥

क्षणेन नक्षळोळूको नैराइयमुपजम्मतुः।
एक ओर वे दोनों मयभीत थे। दूकरी ओर भयानक
प्राणियोंहे विरा हुआ चाण्डाल आ रहा था। उन सक्के देवन कर नेवल और उल्लुखणमरमें ही निराश हो गये॥ ११८६॥ विक्रमी मतिमन्तों च संघाते चाण्युपागती ॥११९॥ अशको सुनयात् तसमात् सम्प्रधर्षयितुं वलात्।

वे दोनों वलवात् और बुद्धिमान् तो ये ही । चूहेके वातमें पासदीमें बैठे हुए ये। परतु अच्छी नीतिसे तगठित हो जानेके कारण चूहे और विलावपर वे बल्यूवैंक आक्रमण न कर सके ॥ ११९६ ॥

कार्यार्थे कृतसंधानी हृष्टा मार्जारमूषिकौ ॥१२०॥ उल्लेकनकुकी तत्र जम्मतुः स्वं समालयम् ।

चूहे और विल्लीको कार्यवश सधिस्त्रमें वॅघे देख उल्लू

और नेवला दोनों अपने-अपने निवासस्थानको चले गये।१२०५। ततश्चिच्छेद तं पाशं मार्जारस्य च मूषिकः ॥१२१॥ विषमुक्तोऽथ मार्जारस्तमेवाभ्यपतद् द्वमम्। सतसात सम्भ्रमावर्तान्मको घोरेण शत्रुणा ॥१२२॥ बिलं विवेश पलितः शाखां लेभे स लोमशः।

तदनन्तर चहेने बिलावका बन्धन काट दिया। जाल्पे छटते ही बिळाव उसी पेडपर चढ गया । उस घोर शत्र तथा उस भारी घवराहरले छुटकारा पाकर पलित अपने बिलमें ध्रस गया और लोमरा बृक्षकी शाखापर जाबैठा। १२१-१२२३। उन्माथमप्यथादाय चाण्डालो वीक्ष्य सर्वेशः ॥१२३॥ विहताशः क्षणेनास्ते तस्माद् देशादपाकमत्। जगाम स स्वभवनं चाण्डालो भरतर्षम ॥१२४॥

भरत श्रेष्ठ ! चाण्डालने उस जालको लेकर उसे सब ओरसे उलट-पलटकर देखा और निराश होकर क्षणभरमें उस स्थानसे इट गयाऔरअन्तमे अपने घरको चलागया।। १२३-१२४।। ततस्तसाद् भयान्मुक्तो दुर्लभं प्राप्य जीवितम्। बिलस्थं पादपाग्रस्थः पलितं लोमशोऽप्रवीतः ॥१२५॥

उस भारी भयते मुक्त हो दुर्लभ जीवन पाकर बृक्षकी शाखापर बैठे हुए लोमशने बिलके मीतर बैठे हुए चुहेरे कडा--।। १२५ ॥

थकत्वा संविदं काञ्चित् सहसा समवप्लुतः। कृतक्षं कृतकर्माणं कित्रानमां नाभिशंकसे ॥१२६॥

भीया | तुम मुझसे कोई बातचीत किये विना ही इस प्रकार सहसा विलमें क्यो घुस गये ! मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतक हूँ । मैंने तुम्हारे प्राणीकी रक्षा करके तुम्हारा भी बड़ा भारी काम किया है। तुम्हे मेरी ओरसे कुछ शह्या तो नहीं है। ॥

गत्वा च मम विश्वासं दस्वा च मम जीवितम्। मित्रोपभोगसमये कि मां त्वं नोपसर्पसि ॥१२७॥

'मित्र । तमने विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवनदान दिया । अब तो मैत्रीके सुखका उपमोग करनेका समय है। ऐसे समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो १॥ १२७॥

कृत्वा हि पूर्व मित्राणि यः पश्चान्नान्तिष्ठति। न स मित्राणि लभते कृञ्जूखावत्सु दुर्मतिः ॥१२८॥

'जो खोटी बुद्धिवाला मनुष्य पहले बहुत-से मित्रवनाकर पीछे उस मित्रभावमें स्थिर नहीं रहता है। वह कप्टदायिनी विपत्तिमें पड़नेपर उन मित्रींको नहीं पाता है अर्थात् उनसे उसको सहायता नहीं मिलती ॥ १२८ ॥

सत्कृतोऽहं त्वया मित्र सामर्थ्याहात्मनः सखे। स मां मित्रत्वमापन्नमुपभोक्तुं त्वमहीस ॥१२९॥

पाले ! मित्र ! तुमने अपनी शक्तिके अनुसार मेरा पूरा सत्कार किया है और मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया हूँ। अतः तुम्हे मेरे साथ रहकर इस मित्रताका सुख मोगना चाहिया। १२९॥ यानि में सन्ति मित्राणि ये च सम्बन्धियान्धवाः ।

सर्वे त्वां पुजविष्यन्ति शिष्या ग्रहमिव वियम ॥१३०॥

भीरे जो भी मित्र, सम्बन्धी और बन्ध-बान्धव है, है सन तम्हारी उसी प्रकार सेवा-पूजा करेंगे। जैसे शिष्य अपने श्रद्धेय गुरुकी करते हैं ॥ १३० ॥

अहं च प्रजियाये त्वां समित्रगणवान्धवम् । जीवितस्य भदातारं कृतशः को न प्रजयेत ॥१३१॥

भी भी मित्रों और बन्धु-बान्धवींसहित तुम्हारा सदा ही आदर-सत्कार करूँगा । समारमें पेसा कौन प्रकृप होगा। जो अपने जीवनदाताकी पजा न करे १ ॥ १३१ ॥ ईश्वरो मे भवानस्त खशरीरगृहस्य च। अर्थानां चैच सर्वेपामनशास्ता च मे भव ॥१३२॥

क्तम मेरे शरीरके और मेरे घरके भी खामी हो जाओ । मेरी जो कुछ भी सम्पत्ति है। वह सारीको सारी तुम्हारी है। तम उसके शासक और व्यवस्थापक वनी ॥ ११२ ॥ असात्यो से भव प्राज्ञ पितेबेह प्रशाधि माम्। न तेऽस्ति भयमस्यत्तो जीवितेनात्मनः शपे ॥१३१॥

ंबिह्न ! तुम मेरे मन्त्री हो जाओ और पिताकी माँति मुझे कर्तव्यका उपदेश दो । मैं अपने जीवनकी शपय लाहर कहता हैं कि तमहे हमलोगोंकी ओरसे कोई भय नहीं है॥११३॥ बुद्धयात्वसुराना साक्षाद् वलेनाधिकृता वयम्।

रवं मन्त्रवलयुक्तो हि दस्ता जीवितमद्य मे ॥१३४॥ न्तुम साक्षात् शुकान्वार्यके समान बुद्धिमान् हो। दुगर्ने मन्त्रणाका बल है। आज तुमने मुद्दे जीवनदान देकर भाने

सन्त्रणाबलसे इम सब लोगोंके हृदयपर अधिकार प्राप्त कर लिया हैंग ॥ ११४ ॥ एवमुकः परां शान्ति मार्जारेण स मृथिकः।

उषाच परमन्त्रज्ञः ऋष्णमात्महितं वचः ॥१३५॥ थिळावकी ऐसी परम शान्तिपूर्ण वातें सुनकर उत्तम मन्त्रणाः के ज्ञाता चूहेने मधुर वाणीमे अपने लिये हितकर वन्त कहा--।। १३५ ॥

यद् भवानाह तत् सर्वे मयाते छोमश श्रुतम्। समापि तावद् ब्रुवतः श्रृणु यत् प्रतिभाति से ॥ १३६॥ 'लोमश ! तुमने जो कुछ कहा है। वह सब मेने ध्यान

देकर सुना। अन मेरी बुद्धिमे जो निचार स्फुरित हो रहा है उसे बतलाता हूँ। अतः मेरे इस कथनको मीसुन ले ॥१३६॥

वेदितञ्यानि मित्राणि विहेयाश्चापि रात्रवः। एतन् सुस्हमं लोकेऽसिन् हङ्यते प्रावसम्मतम्।१३७। मित्रोंको जानना न्वाहिये। शत्रुऑफो भी अव्ही नरा

समझ लेना चाहिये-इस जगत्में मित्र और शतुरी यह पर्चन अत्यन्त स्इम तया विजननीको अभिमत है ॥ १२०॥ शबुरूपा हि सुहदो मित्ररूपाध शत्रवः। संधितास्ते न बुद्धयन्ते कामकोधवशं गताः ॥ १३८॥ ·अवसर आनेपर कितने ही मित्र शतुरूप हो उने हैं

और कितने ही शत्रु मित्र वन जाते हैं। परसर ही । इर

## महाभारत 🐃



चूहेकी सहायताके फलखरूप चाण्डालके जालसे विलावकी मुक्ति

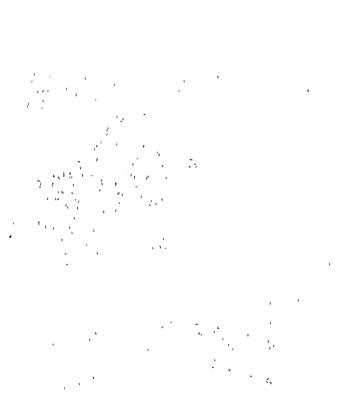

हेनेके पश्चात जब वे काम और फोधके अधीन हो जाते हैं। तन यह समझना असम्भव हो जाता है कि वे मित्रमावले युक्त हैं या शत्रुमावले ९ ॥ १३८ ॥

नास्ति जातु रिपुनीम मित्रं नाम न विद्यते । सामध्येयोगाजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१३९॥

न कभी कोई शत्रु होता है और न मित्र होता है । आवश्यक र्शांचके सम्बन्धे लोग एक दूसरेके मित्र औरशत्रु हथा करते है ॥ ११९ ॥

यो यसिन् जीवति खार्थं पश्येत्पीडां न जीवति । स तस्य मिनं तावत् साद् यादत्र स्याद् विपर्वयः॥ १४०॥

भ्जो जिसके जीते-जी अपना स्वार्थ रायता देखता है और जिसके मर जानेपर अपनी हानि मानता है। यह तबतक उसका मित्र बना रहता है। जनतक कि इस स्थितिमें कोई अस्रटन्मर नहीं होता ॥ १४० ॥

नास्ति मैत्री खिरा नाम न च घुवमसीहदम्। अर्थयुक्त्यानुजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥१४१॥

ंमेश्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी खदा स्थिर रहनेवाली चील नहीं है। स्वार्थके सम्बन्धने मित्र श्रीर शत्रु होते रहते हैं॥ १४१॥

मित्रं च राष्ट्रतामेति काँसाश्चित् कालपर्येये । राष्ट्रश्च मित्रतामेति सार्थो हि यलवत्तरः ॥१४२॥

'कमी-कमी समयके फेरसे मित्र शत्रु वन जाता है और शत्रु मी मित्र हो जाता है; क्योंकि स्वार्थ वड़ा वठवान् होता है ॥ १४२॥

यो विश्वसिति भिन्नेषु न विश्वसिति शत्रुपु । अर्थयुक्तिमविद्याय यः भीती कुरते मनः ॥१४३॥ मिन्ने वा यदि वा शनी तस्यापि चलिता मतिः ।

ंजो मनुष्य स्वार्यके सम्बत्यका विचार किये विना ही मित्रीयर केवल विश्वास और गतुओंपर केवल अविश्वास करता बाता है तथा जो शत्रु हो या मित्रः जो स्ववे प्रति प्रेममाव ही खापित करने लगता हैं . उसकी खुद्धि भी चञ्चल ही समझनी चाहिये ॥ १४३३ ॥

न विश्वसेद्विग्वस्ते विश्वस्ते नातिविग्वसेत् ॥१४४॥ विग्वासाद् भयमुत्पन्नमपि मूळानि कृन्तति ।

को विश्वासपात्र न हो। उसपर कभी विश्वास न को और जो विश्वासपात्र हो। उसपर भी अधिक विश्वास न करें। स्वीकि विश्वासपे उसके हुआ भय अनुष्यका मूखोच्छेद कर बालता है।। १४४% ।।

अर्थयुक्त्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्त्या ॥१४५॥ मातुला भागिनेयास्य तथा सम्बन्धियान्धवाः ।

भाता-पिता, पुत्र, मामा, भाजे, सम्यन्वी तथा यन्यु-बान्वय-दन सबमें स्वार्यके सम्यन्यसे ही स्वेहहोताहै॥१४५५३॥ पुत्रें हिं मातापितरी स्थजतः पतिलं प्रियम् ॥१४६॥ स्रोकी रक्षति चातमानं पहुष सार्थस्य सारताम्।

ध्वपना प्याय पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो मॉ-बाप उसे त्याग देते हैं और सब लोग सदा अपनी ही रखा करना चाहते हैं। अतः देख लोग हस जगतमें स्वार्थ ही सार है। १४६३।

श शर्प । १९७२ ॥ स्रामान्यानिष्कृतिः प्राह्ययोमोक्षात् प्रत्यनन्तरम्॥१४७॥ कृतं सृगयसे शर्तुं सुखोपायमसंशयम् ।

खुद्धिसान् लोमश्र ! जो तुम आज जालके वन्यतसे सूट्रेके बाद ही कृतशतावश्य मुझ अपने शत्रुको छुख पहुँचानिका अविद्या उपाय हूँ दिन लगे हो, इक्का क्या कारण है ? जहाँ तक उपकारका बदला जुकानेका प्रकृत है। वहाँतक तो हमारी-तुम्हारी समान ख्रिति है। यदि मेंने तुम्हें एंकटले छुड़ामा है। तो तुमने भी तो मुझे वैकी ही विपत्ति बचाया है। फिर मैं तो कुछ करता नहीं, तुम्हीं क्यों उपकारका वदला देनेके लिये उतावके हो उठे हो ! ॥ १४० है ॥

असिन् निलय एव त्वं न्यमोधाद्वतारितः ॥१४८॥ पूर्वे निविष्ठमुन्मार्थं चपलत्वात्र वुद्धवान् ।

द्धम इसी खानपर यरमदसे उतरे ये और पहलेसे ही यहाँ जाल विक्रा हुआ या; परत तुमने वपलताके कारण उत्तर च्यान नहीं दिया और फॅस गये ॥ १४८५ ॥

श्रात्मनश्चपळे। नास्ति कुतोऽन्येषां भविष्यति॥१४९॥ तसात् सर्वाणिकार्याणि चपळे। इन्त्यसंशयम्।

च्चरळ प्राणी जब अपने ही लिये कहराणकारी नहीं होता तो बह दुखरेकी मर्लाई क्या करेगा ? अतः यह निश्चितहै कि चपळ पुरुष यत काम चौरट कर देता है ॥ १४९३ ॥

व्रवीपि मधुरं यद्य प्रियो मेऽय भवानिति ॥१५०॥ तन्मित्र कारणं खर्वं विस्तरेणापि मे श्र्यु । कारणात प्रियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात ॥१५१॥

्हलके तिवा तुम जो यह मीडी-मीडी थात कह रहे हो कि अपन तुम मुझे वहे प्रिय रुपते हों? इतका भी कारण है। मेरे मित्र | बह सब में विस्तारके साथ यताता हूँ। सुनो। मनुष्य कारणते ही प्रेमपान और कारणते ही हेषका पात्र बनता है ॥ १५०-१५१॥

वर्षार्थी जीवलोकोऽयंन कश्चित् कस्मचित् प्रियः। सच्यं सोदर्ययोश्चीबोर्द्रग्रत्योर्चा परस्परम् ॥१५२॥ कस्यचित्राभिजानामि प्रोतिं निष्कारणामिहः।

भ्यह जीव-जगत् स्वार्यका ही साथी है। कोई किलीका प्रिय नहीं है। दो समे भाइयों तथा पति और प्रक्रीम भी जो परस्रद प्रेम होताहै, वह भी स्वार्थवग ही है। इस जगत्में किसीके भी प्रेमको में निष्कारण (स्वार्थरहित) नहीं समझता॥१५२१॥ यद्यपि आतरः कुद्धा भायों सा कारणात्तरे ॥१५२॥ स्वभावतस्ते प्रीयन्ते नेतरः श्रीयते जनः।

क्मी-कमी किसी खार्यको छेकर माई भी कुपितहोजाते हैं अथवा पत्री भी रूठ जाती है। यद्यपि वे स्वभावतः एक दसरेसे जैसा प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम दूसरे लोग नहीं करते है ॥ १५३% ॥ प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ॥१५४॥

मन्त्रहोसजपैरन्यः कार्यार्थं प्रीयते

'कोई दान देनेसे प्रिय होता है<sub>।</sub> कोई प्रियवचन बोलनेसे प्रीतिपात्र बनता है और कोई कार्यीसदिके लिये मन्त्र, होम एवं जप करनेसे प्रेमका भाजन वन जाता है ॥ १५४३ ॥ उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीन्नौ कारणान्तरे ॥१५५॥ प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते।

·किसी कारण (स्वार्थ) को छेकर उत्पन्न होनेवा**छी** प्रीति जनतक वह कारण रहता है। तनतक बनी रहती है। उस कारणका स्थान नष्ट हो जानेपर उसको लेकर की हुई पीति भी स्वतः निबृत्त हो जाती है ॥ १५५% ॥ कि अ तत् कारणं मन्ये येनाहं भवतः प्रियः ॥१५६॥ अन्यन्नाभ्यवहारार्थं तत्रापि च बुधा वयम् ।

अव मेरे श्ररीरको ला जानेके सिवा दसरा कीन-सा ऐसा कारण रह गया है। जिससे में यह मान खूँ कि वास्तवमें तुम्हारा मुहापर प्रेम है। इस समय जो तुम्हारा स्वार्थ है। उसे मैं

अच्छी तरह समझता हूँ ॥१५६३ ॥ हेतुं विकुरते सार्थस्तमनुवर्तते ॥१५७॥

स्वार्थे प्राह्मोऽभिजानाति प्राह्मं लोकोऽनुवर्तते । न त्वीदशं त्वया चाच्यं विदृषि स्वार्थपण्डिते ॥१५८॥

·समय कारणके स्वरूपको बदल देता है। और सार्थ उस समयका अनुसरण करता रहता है । विद्वान् पुरुष उस स्वार्थको समझता है और साधारण लोग विद्वान् प्रवयके ही पीछे चलते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं विद्वात् हूँ; इसलिये तुम्हारे स्वार्यकी अच्छी तरह समझता हूँ; अतः तुम्हे मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये !! १५७-१५८ ||

अकाले हि समर्थस्य स्नेहहेत्र्यं तसान्नाहं चले खार्थात् सुस्थिटः संधिविद्रहे ॥१५९॥

'तुम शक्तिशाली हो तो भी जो बेसमय मुझपर इतना स्नेह दिखा रहे हो। इसका यह स्वार्य ही कारण है। अदः में भी अपने स्वार्थसे विचलित नहीं हो सकता। हंघि और विग्रहके विषयमें मेरा विचार सुनिश्चित है ॥१५९॥

अभ्राणामिव रूपाणि विकुर्वन्ति क्षणे क्षणे। अद्यैव हि रिपुर्मृत्वा पुनरद्यैव मे सुदृत् ॥१६०॥ पुनश्च रिपुरचैव युक्तीनां पश्य चापछम्।

भित्रता और शत्रुताके रूप तो बादलेंके समान क्षण-क्षण-में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शतु होकर फिर आज ही मेरे मित्र हो सकते हो और उसके बाद आज ही पुनः शृषु भी बन सकते हो । देखोः यह स्वार्यका सम्बन्ध कितना चञ्चल है 🖁 🛭 १६०५ 🗓

आसीन्मैत्री तु तावत्रौ यावडेतुरमृत् पुरा ॥१६१॥ सा गता सह तेनैव कालयुक्तेन हेतुना।

(पहुछे जब उपयुक्त कारण था। तब इस दोनींसे सैत्री

हो गयी थी। किंतु कालने जिसे उपस्थित कर दिया था उस कारणके निवृत्त होनेके खाय ही वह मैत्री भी चुनी गयी।। त्वं हि मे जातितः शत्रः सामध्यीन्मित्रतां गतः ॥१६२॥ तत् क्रत्यमभिनिर्वर्त्यं प्रकृतिः शतुतां गना ।

· तुम जातिसे ही मेरे शत्रु हो। किंतु विशेष प्रयोजनसे मित्र वन गये थे। वह प्रयोजन सिद्ध कर लेनेके प्रश्नात तुम्हारी प्रकृति फिर सहज शत्रुभावको प्राप्त हो गयी ॥ १६२५ ॥ स्रोऽहमेवं प्रणीतानि ज्ञात्वा शास्त्राणि तस्वतः ॥१६३॥ प्रविशेयं कथं पाशं त्वत्कृते तद् वद्ख मे।

भी इस प्रकार शुक्र आदि आचायोंके बनाये हुए नीति शास्त्रकी बातोंको ठीक-ठीक जानकर भी तुम्हारे लिये उत जालके भीतर कैसे प्रवेश कर सकता या ? यह तुम्ही मुझे बताओ ॥ १६३३ ॥

त्वदवीर्येण प्रमुक्तोऽहं मदवीर्येण तथा भवान् ॥१६४॥ अन्योन्यानग्रहे वचे नास्ति भूयः समागमः।

·तुम्हारे पराक्रमसे मैं प्राण-सकटसे मुक्त हुआ और मेरी शक्तिसे तुम । जब एक दूसरेपर अनुग्रह फरनेका कान पूरा हो गयाः तत्र फिर हमें परस्पर मिलनेकी आवन्यकता नहीं॥ स्वंहि सौम्य कृताथोंऽच निर्वृत्तार्थास्त्रथा वयम्॥ १६५॥ न तेऽस्त्यद्य मया फृत्यं किचिद्न्यत्र भक्षणात्।

सीम्य ! अब तुम्हारा काम वन गया और मेरा प्रयोजन भी विद्व हो गया। अतः अव मुझे ला हेनेके विवा मेरेदारा तुम्हारा दूसरा कोई प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है ॥१६५६॥ अहमन्नं भवान् भोका दुर्वलोऽहं भवान् वली ॥१६६॥ नावयोर्विद्यते संधिर्विद्युक्ते विपमे घले।

भीं अज हूँ और दुम मुझे खानेवाले हो। में दुर्यं हूँ और तुम यलवान् हो। इस प्रकार मेरे और तुन्हारे वन्में कोई समानता नहीं है। दोनोंमें बहुत अन्तर है। अतः हम दोनोंमे साथ नहीं हो सकती ॥ १६६६ ॥

स मन्येऽहं तव प्रश्नां यन्मोक्षात् प्रत्यनन्तरम्॥१६७॥ भक्यं सगयसे नूनं सुखोपायेन कर्मणा।

भी तुम्हारा विचार जान गया हूँ, निश्चय ही तुम जालवे छूटनेके बादसे ही सहज उपाय तथा प्रयत्नद्वारा आहार द्वंद रहे हो ॥ १६७३ ॥

भक्षार्थं द्यवग्रदस्त्वं स मुक्तः पीडितः भ्रुधा ॥१६८॥ शास्त्रजां मतिमास्याय नूनं भक्षयिताव माम् । जानामि भ्रुधितं तु त्वामाहारसमयध्य ते ॥१६९॥ स त्वं मामभिसंघाय भस्यं मृगयसे पुनः।

'आहारकी खोजके लिये ही निकल्नेगर तुम इन जल्मे फूँसे ये और अन इससे खूटकर भूखते वीहित हो न्हें हो । निश्चय ही शास्त्रीय बुद्धिका सहारा लेकर अप तुम मुरे गा जाओंगे। में जानता हूँ कि तुम भूरो हो और यह नुगरे भोजनका समय है। अतः तुम पुनः चुक्तने सीघ करके अन्ते ल्यि मोजनकी तलाश करते हो ॥ १६८-१६९६ ॥ त्वं चापि पुत्रदारस्थोयत् संधि सुजसे मयि ॥१७०॥ शुक्षूपां यतसे कर्तुं सखे मम न तत् क्षमम् ।

'सले 1 तुम जो बाल-बच्चोंने वीचमें बैठकर सुझगर छिन का माव दिखा रहे हो तथा मेरी चेवा करनेका यल करते हो, वह सब मेरे बोग्य नहीं है ॥ १७०ई ॥ त्यया मां सहितं ह्या प्रिया मार्यो सुताश्च ते ॥१७१॥ कस्मात् ते मां न खादेयुईंग्रः प्रणयिनस्त्वयि ।

'घुं-हारे साथ मुझे देखकर दुः-हारी प्यारी पत्नी और पुत्र जो दुमसे वड़ा प्रेम रखते हैं, हपेसे उल्लिख हो मुझे कैसे नहीं खा जायेंगे ! ।। १७१ई ।।

नाहं त्वया समेष्यामि वृत्तो हेतुः समागमे ॥१७२॥ शिवं ध्यायस मे सस्यः सुकृतं सरसे यदि ।

ध्यत्र मै द्वसंधे नहीं मिळूंगा । इस दोनोंके मिळनका जो उद्देश्य था, वह पूरा हो गया। यदि द्वम्हे मेरे छुम कर्म ( उपकार ) का समरण है तो स्वयं स्वस्य रहकर मेरे भी कट्याणका विन्तन करों ॥ १७२३ ॥

राजोरनार्यभूतस्य क्किएस्य सुधितस्य च ॥१७३॥ भक्ष्यं मृगयमाणस्य कः प्राक्षो विषयं वजेत्।

'जो अपना शत्रु हो; दुष्ट हो; क्ष्टमें पड़ा हुआ हो; भूखा हो और अपने लिये मोजनकी तलाश कर रहा हो; उसके सामने कोई भी दुद्धिमान् (जो उसका भोज्य है) कैसे बा सकता है ! ॥ १७३<u>३</u> ॥

सित्त तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादि तवोद्विजे ॥१७४॥ विश्वस्तं वा प्रमचं वा पतदेव कृतं भवेत्।

विश्वस्तं चा ममचं चा पतदेव कृतं भवेत्। चलवत्संनिकपाँ हि न कदाचित् प्रशस्तते॥१७५॥ प्रस्ता कव्याण हो। अत्र मै चला जाऊँगा। सुश्ले

दुर्भरात कब्बाण हो। अब स चेळा जाऊगा। सुझ दुरे मी तुमसे बर छगता है। मेरा यह पळाचन विश्वावपूर्वक हो रहा हो या प्रगादके कारण; इस समय यही भेरा कर्तन्य है। वळवानोंके निकट रहना दुर्बळ प्राणीके छिये कभी अच्छा नहीं माना जाता॥ १७४-१७५॥

नाहं त्वया समेप्यामि निवृत्तो भव लोमश । यदि त्वं सुकृतं वेत्सि तत् सच्यमसुसारय ॥१७६॥

'छोमज! अब मै दुमरे कमी नहीं मिलूँगा। तुम छोट जाओ। यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा कोई उपकार किया है तो तुम मेरे प्रति सदा मैत्रीमाब बनाये रखना॥१७६॥ प्रशास्तादपि मे पापाद भेतटर्य वटिनः सदा।

यदि स्वार्थं न ते कार्यं बृहि किं करवाणिते ॥१७७॥

ंजो वलवान् और पापी हो, वह शान्तमावसे रहता हो तो भी मुझे सदा उससे बरना चाहिते । यदि द्वम्हें सुझते कोई स्वार्य सिद्ध नहीं करना है तो बताओं में तुम्हारा (इसके अतिरिक्त ) कैन-सा कार्य करूँ १॥ १७७॥

कामं सर्वे प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्मानं कदाचन । आत्मार्थे संततिस्त्याज्या राज्यं रत्नं धनानि च ॥१७८॥

वि सर्वसमुत्सुज्य रहेदात्मानमात्मना ।

भी तुम्हें इच्छातुसार सव कुछ दे सकता हूँ; परतु अपने आपको कमी नहीं दूँगा। अपनी रक्षा करनेके लिये तो सर्वातः राज्यः रक्ष और धन-चक्का स्थाग किया जा सकता है। अपना सर्वस्व त्यागकर भी स्थय ही अपनी रक्षा करनी चाहिये।। पेश्वर्यधनरद्धानां प्रत्यिमेत्रे निवर्तताम् ॥१७९॥ स्था हि पुनराङ्चिर्जीवतासिति नः श्रुतम्।

्हमने मुना है कि यदि प्राणी जीवित रहे तो वह शबुऔं-हारा अपने अधिकारमें किये हुए ऐश्वर्य, घन और खोंको पुनः वावर छा चकता है। यह वात प्रत्यक्ष देखी भी गयी है॥ न त्वारमनः सम्प्रदानं धनुरस्तविद्धियते ॥१८०॥ आस्मा हि सर्चेदा रक्ष्यो दाररिए धनरिए।

्धन और रहींकी भाँति अपने आपको श्रृके हायमें दे देना अभीष्ट नहीं है। यन और स्त्रीके हारा अर्थात् उनका त्याग करके भी खंदा अपनी रक्षा करनी चाहिये॥१८०३॥ आत्मरक्षणतन्त्राणां सुपरीक्षितकारिणाम्॥१८९॥ आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजाः।

ंजो आत्मरक्षामे तत्यर हैं और मलीमॉति परीक्षापूर्वकं निर्णय करके काम करते हैं। ऐसे पुरुषोंको अपने ही दोषरे उत्पन्न होनेवाली आपत्तिमॉ नहीं मात्त होती हैं॥ १८१६ ॥ दाश्चन् सम्यग् विजानन्ति दुर्वला ये बलीयसः॥१८२॥ न तेयां चारुयते दुद्धिः शास्त्रार्थकृतनिश्चया।

'जो दुर्बल प्राणी अपने बलवान् घतुओंको अच्छी तरह जानते हैं। उनकी शास्त्रके अर्थशानद्वारा स्थिर हुई बुद्धि कमी विचलित नहीं होती'॥ १८२५ ॥

इत्यभिन्यक्रमेवं स पिछतेनाभिभित्सितः ॥१८३॥ मार्जाचे बोहितो भूत्वा मूर्षिकं वाक्यमव्रवीत् ॥१८४॥

पिळतने जब इस प्रकार स्पष्टलपचे कड़ी फटकार सुनायी। तब विळावने लजित होकर पुनः उस चूहेरे इस प्रकार कहा॥

लोमश उवाच

सत्यं शपे त्वयाहं वे मित्रद्रोहो विगहिंतः। तन्मन्येऽहं तब प्रज्ञां यस्त्वं मम हिते रतः ॥१८५॥

ळोमरा योळा—भाई ी में तुमले सत्यकी शपय खाकर कहता हूँ। मित्रले द्रोह करना तो वड़ी घृणित वात है । तुम जो सदा मेरे हितमें तत्यर रहते हो। हसे मैं तुम्हारी उत्तम बुद्धिका ही परिणाम समझता हूँ ॥ १८५ ॥

उक्तवानर्थतत्त्वेन मयासम्भिन्नदर्शनः । न तु मामन्यथा साधो त्वं त्रहीतुमिहाईसि ॥१८६॥

श्रेष्ठ पुरुष ! तुमने तो ययार्थरूपे नीविश्वास्त्रका सार ही बता दिया । सुक्षले तुम्हारा विचार पूरा-पूरा मिलता है । मिश्रवर ! किंद्र तुम सुक्षे गल्दा न समलो । मेरा माच नुमसे चिपरीत नहीं है ॥ १८६ ॥

प्राणप्रदानजं त्वत्तो मिय सौहदमागतम्। धर्मेबोऽसि गुणबोऽसि कृतबोऽसि विशेषतः ॥१८७॥

तमने मुझे प्राणदान दिया है। इसीचे मुझपर तुम्हारे सीहार्दका प्रभाव पड़ा । मैं धर्मको जानता हुँ, गुणीका मृख्य समझता हूँ। विशेषतः तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। मित्रवत्सळ हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा मक्त हो बया हैं। अतः मेरे अच्छे मित्र | तुम फिर मेरे साय ऐसा ही बर्ताव करो- मेल-जोल बढ़ाकर मेरे साथ बूमो-फिरो ॥ १८७-१८८॥ त्वयाहि वाच्यमानोऽहं जह्यां प्राणान सवान्धवः।

विश्वम्मो हि व्यवेदेष्टी महिचेषु मनस्तिषु ॥१८९॥ यदि तम कह दो तो मैं बन्धु-बान्धवीसहित तुम्हारे लिये

क्षपने प्राण भी त्याग दे सकता हूँ । विद्वानीने मुझ-जैसे मनस्वी पुरुषोपर सदा विश्वास ही किया और देखा है ॥१८९॥ तदेतद् धर्मतत्त्वज्ञ त त्वं शद्भितुमईसि।

अतः धर्मके तस्वको जाननेवाले पलित । तुम्हें भ्रमपर संदेह नहीं करना चाहिये ॥ १८९५ ॥ इति संस्त्यमानोऽपि मार्जारेण स मृषिकः ॥१९०॥ मनसा भावगम्भीरो माजीरं वाक्यमद्रवीत्।

बिलावके द्वारा इस प्रकार स्तुति की जानेपर भी चुहा क्षपने मनसे गम्भीर भाव ही धारण किये रहा | उसने मार्जीर-

से पुनः इस प्रकार कहा-।। १९०३।। साधुमैवाञ्थुताथौंऽसि प्रोये चमचविश्वसे॥१९१॥ संस्तरीयी धनीयेवी नाहं शक्यः पुनस्त्यया ।

न श्रमित्रे वर्श यान्ति प्राक्षा निष्कारणं सखे ॥१९२॥

भीया | तुम बास्तवमें बड़े साधु हो । यह बात मैंने तुम्हारे विषयमें सुन रक्ली है । उससे मुझे प्रसन्नता भी है। परंतु में तुमपर विश्वास नहीं कर सकता। द्वम मेरी कितनी ही स्तुति क्यों न करो । मेरे लिये कितनी ही धनराशि क्यों न छुटा दो। परंतु अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता। सले ! बुद्धिमान् एवं विद्वान् पुरुष विना किसी विशेष कारण-के अपने शतुके वशमें नहीं जाते हैं ॥ १९१-१९२ ॥ शसिन्नर्थे च गाथे हे निवोधोशनसा कृते।

शत्रुसाधारणे कृत्ये कृत्वा संधि बळीयसा ॥१९३॥ समाहितश्चरेद् युक्त्या कृतार्थश्चन विश्वसेत्।

इस विषयमें शुकाचार्यने दो गायाएँ कही हैं। उन्हे ध्यान देकर सुनो । जब अपने और शत्रुपर एक सी विपत्ति आयी हो। तब निर्वलको सवल शत्रुके साथ मेल करके बड़ी साववानी और युक्तिसे अपना काम निकालना चाहिये और जब काम हो जाय, तब फिर उस शत्रुपर विश्वास नहीं करना चाहिये ( यह पहली गाया है ) ॥ १९३६ ॥

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्॥१९४॥ नित्यं विश्वासयेदन्यान् परेषां तु न विश्वसेत्।

((दूसरी गाथा यों हैं ) जो विश्वासपात्र न हो। उत्तपर विश्वास न करे तथा जो विश्वासमात्र हो। उसपर भी अधिक

विश्वास न करे । अपने प्रति सदा द्सरोंका विश्वास उत्तर करें। किंतु स्वय दूसरोंका विश्वास न करे ॥ १९४३ ॥

तसात सर्वोखवस्थास रक्षेजीवितमात्मनः ॥१९५॥ रक्याणि संततिश्रीव सर्वे भवति जीवितः।

ब्डसिलये सभी अवस्थाओंमें अपने जीवनकी रक्षा हरे। क्योंकि जीवित रहनेपर पुरुषको धन और संतान—एमी मिल चाते हैं ॥ १९५३ ॥

संक्षेपो नीतिशास्त्राणामविश्वासः परो मतः ॥१९६॥ नूषु तसादविश्वासः पुष्कलं हितमात्मनः।

संक्षेपमें नीतिशास्त्रका सार यह है कि किसीका मी विश्वास न करना ही उत्तम माना गया है। इसलिये दूसरे छोरोंपर विश्वास न करनेमें ही अपना विशेष हित है ॥१९६९॥ वध्यन्ते न हाविश्वस्ताः रात्रभिर्देवेला अपि ॥१९७॥ विश्वस्तास्तेषु वध्यन्ते वलवन्तोऽपि दर्वलै ।

 बो विश्वास न करके सावधान रहते हैं। वे दुवंल होनेपर भी शत्रओंद्वारा मारे नहीं जाते । परंतु जो उनपर विश्वात करते हैं। वे वलवान होनेपर भी दुर्वल शतुर्ओद्वारा मार डाले जाते हैं।। १९७ई।।

त्वद्विधेभ्यो मया ह्यातमा रक्ष्यो मार्जार सर्वदा ॥१९८॥ रक्ष त्वमपि चात्मानं चाण्डालाजातिकित्यिपात्।

्दिलाव ! तुस-जैते छोगोंते मुझे तदा अपनी रहा करनी चाहिये और तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चाण्डालवे अपने-को बचाये रक्खों? ॥ १९८५ ॥ स तस्य बुवतस्त्वेवं संत्रासाजातसाध्वसः ॥१९९॥ शाखां दित्या जवेनाशु मार्जारः प्रययौ ततः।

चूहेके इस प्रकार कहते समय चाण्डालका नाम सुनते ही बिळाव बहुत हर गया और वह डाली छोड़कर पहे बेगरे तुरंत दूसरी ओर चला गया ॥ १९९६ ॥

ततः शास्त्रार्थतत्त्वको वुद्धिसामर्थ्यमातमसः ॥२००॥ विश्रान्य पछितः प्राहो विलमस्यद्धागाम ह।

तदनन्तर नीतिशासके अर्थ और तत्त्वको जाननेवाला बुद्धिमान् पल्टित अपने बौद्धिक शतिका परिचय दे दूसरे बिलमें चला गया || २००६ || प्चं प्रकावता बुद्धाः दुवेलेन महावलाः ॥२०१॥

एकेन बह्बोऽमित्राः पलितेनाभिसंघिताः। अरिणापि समर्थेन संधि कुर्चीत पण्डितः ॥२०२॥ मूषिकश्च विडालश्च मुक्तावन्योन्यसंश्रयात्।

इस प्रकार दुर्बल और अकेला होनेपर भी बुदिमार पल्लित चूहेने अपने बुद्धि-बल्ले बहुतेरे प्रबल शमुझानी परास्त कर दिया; अतः आपत्तिके समय विद्वान पुरुष एनवन् श्चानुके साथ भी संधि कर है। देखी। चूढ़े और जिला देली एक दूसरेका आश्रय लेकर विपत्तिसे सुरकात पा गरे थे है ब्ल्येच अत्रधमेस्य मया मार्गो निर्दाशतः॥२०३॥ विस्तरेण महाराज संशेपमपि मे श्रु

महाराज ! इत हष्टान्तते मैंने तुग्हें विकारपूर्वक छात्र-धर्मका मार्ग दिखाया है। अब सक्षेपसे कुछ मेरी बात सुनो ॥ अन्योन्यकृतवेरी तु चक्रतुः मीतिमुस्तमाम् ॥२०४॥ अन्योन्यमभिसंधातुं सम्बभूब तयोमेतिः।

चूहे और विकाय एक दूसरेले वैर रखनेवाके प्राणी हैं तो भी उन्होंने संकटके समय एक दूसरेले उत्तम प्रीति कर की। उनमें परस्पर सिंव कर क्षेत्रका विचार पैदा हो यया॥ तत्र प्राक्षोऽभिसंध्यते सम्यग् सुद्धिसमाध्ययात्॥२०५॥ अभिसंधीयते प्राक्षः प्रमात्त्विप चा सुद्धै।

ऐरे अवस्रॉभर बुद्धिमान् पुरुष उत्तम बुद्धिका आश्रय छे रंघि करके शबुको परास्त कर देता है। इसी तरह विद्वान् पुरुष मी यदि अखबवान रहे तो उसे दूसरे बुद्धिमान् पुरुष परास्त कर देते हैं॥ १०५३॥

तस्मादभीतवद् भीतो विश्वस्तवद्विश्वसन् ॥२०६॥ न ह्यममचश्चळति चळितो घा विनर्यति ।

इंग्रेंबिय भनुष्य भयमीत होकर मी निडरके समान और किमीपर विश्वाच न करते हुए भी विश्वाच करनेवांबेके समान बर्ताच करें उसे कभी अग्याच्यान होकर नहीं चलना चाहिये। यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है॥ २०६१ ॥ कालेन रिपुणा संधिः काले मित्रेण विग्रहः ॥२०७॥ कार्य हस्येच संधिक्षाः प्राह्वनित्यं नराधिप!

नरेश्वर | समयानुचार शत्रुके बाय भी विधि और भित्रके द्याय भी युद्ध करना उचित हैं । विधिके तत्त्वको आतनेवाले विद्यात् पुरुष इसी बातको सदा कहते हैं ॥ २०७३ ॥ एतज्ज्ञात्वा महाराज शास्त्रार्थमभिगम्य च ॥२०८॥ अभियुक्तोऽप्रमचाश्च प्राग्मयाद् भीतवव्यरेत् ।

महाराज ! ऐहा जानकर नीति-शाखके ताल्पर्यको हृदय-द्वम करके उद्योगश्चील एवं सावधान रहकर मय आनेसे पहले मयभीतके समान आचरण करना चाहिये ॥ २०८३ ॥ भीतवत् संनिधिः कार्यः प्रतिसंधिस्तयेव च ॥२०९॥ भयादुत्यवते वृद्धिरप्रमत्ताभियोगजा ।

बलवान् बञ्चेक सतीप बरे हुएके समान उपस्थित होना चाहिये। उसी तरह उसके बाय संघ भी कर केनी चाहिये। सावधान पुरुषके उद्योगशील वने रहनेसे स्वयं ही संकटसे बचानेवाली द्विद्ध उत्पन्न होती है॥ २०९३॥ न भयं निद्यते राजन् भीतस्यानागते भये॥२१०॥ सभीतस्य च विश्वस्थात् सुमहज्जायते भयम।

्राजन् । जो पुरुष भय आनेक पहलेचे ही उसकी ओरले सराङ्क (हता है) उसके शामने मायः भयका अवस्य ही नहीं आता है। परत जो निःशङ्क होकर दुस्तेंपर विश्वास कर केता हैं। उसे सहस्र बढ़े भारी भयका सम्मा करना पड़ता है। अभीक्ष्यरित यो नित्यं मन्त्रोऽदेयः कर्यंचन ॥२११॥ अभीक्ष्यरित यो नित्यं मन्त्रोऽदेयः कर्यंचन ॥२११॥ अविक्षानाह्मि विक्षातो गच्छेदारुपदद्गिराँप्र।

जो मनुष्य अपनेको बुद्धिमान् मानकर निर्भय विचरता

है, उदे कमी कोई स्टाह नहीं देनी चाहिये; भ्योंकि वह दूसरेकी स्टाह सुनता ही नहीं है। मयको न जाननेकी अपेका उसे जाननेवाला टीक हैं; क्योंकि वह उससे बचनेके लिये उपाय जाननेकी इच्छाने परिणामदर्शी पुरुषींके पास जाता है।। सस्मादभीतवन् भीतो निश्वस्तवद्विश्वस्तन् ॥२१२॥ कार्याणां गुरुदां प्राप्य नानृतं किंचिदाचरेत्।

इसिंखें बुदिसात् पुरुषको हरते हुए भी निर्भयके समान रहना चाहिये तथा भीतरते विश्वास न करते हुए भी ऊपरसे विश्वासी पुरुषको भाँति बताब करना चाहिये । कार्योकी कठिनता देखकर कभी कोई मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये ॥ २१२ई ॥

प्वमेतन्मया प्रोक्तमितिहासं युधिष्ठिर ॥२१३॥ श्रुत्वा त्वं सुद्धदां मध्ये यथावत् समुपाचर।

युधिष्ठिर ! इस प्रकार यह मैंने तुम्हारे सामने नीतिकी बात बतानेके ळिये चूहे तथा बिळावके इस प्राचीन इतिहासका वर्णन किया है। इसे झुनकर तुम अपने सुद्धरेंकि बीचमें यथायोग्य बताँव करो॥ २११ई ॥

उपलम्य मति चाञ्यामरिमित्रान्तरं तथा ॥२१४॥ संधिविप्रहकाली च मोक्षोपायस्तथैव च ।

श्रेष्ठ द्वदिका आश्रय लेकर शत्रु और मित्रके भेदः राषि और विश्रद्दके अवसरका तथा विपत्तिले छूटनेके उपायका यान प्राप्त करना चाहिये ॥ २१४३ ॥

शत्रसाधारणे इत्ये कत्वा संधि वलीयसा ॥२१५॥ समागतस्वरेद् युक्त्याकृतार्थो न च विश्वसेत्।

अपने और शत्रुके प्रयोजन यदि समान हों तो बलवान् शत्रुके षाय छंधि करके उद्यक्षे मिलकर गुक्तिपूर्वक अपना काम बनावे और कार्य पूरा हो जानेपर फिर कभी उसका विश्वास न करे !! २१५६ !!

अविरुद्धां त्रिवर्गेण सीतिमेतां महीपते ॥२१६॥ अभ्युत्तिष्ठ श्रुताद्साद् भृयः संरक्षयन् प्रजाः ।

पृथ्वीनाथ । यह नीति वर्षः अर्थं और कामके अनुकूछ है। तुम इसका आश्रय को । मुससे सुने हुए इस उपदेशके अनुसार कर्तव्यपाठनमें तत्पर हो सम्पूर्ण प्रजाकी रक्षा करते हुए अपनी उन्नतिके किये उठकर खड़े हो जाओ ॥२१६५॥ माह्मणैक्षापि ते सार्थ्य यात्रा भवतु पाण्डव ॥२१७॥ माह्मणौक्षापि ते सार्थ्य यात्रा भवतु पाण्डव ॥२१७॥ माह्मणा में परं श्रेयो दिवि चेह च भारत।

पाण्डुतन्दतः ! तुम्हारी जीवनयात्रा आक्षणींके साथ होनी चाहिये । मरतनन्दन ! ब्राह्मणळोग इहळोक और परळोकमें मी परम कल्याणकारी होते हैं !! २१७% !!

पते धर्मस्य वेचारः कृतकाः सततं प्रभो ॥२१८॥ पूजिताः ग्रुमकर्तारः पूजयेत् तान् नराधिए।

प्रमो [ नरेश्वर ! चे ब्राह्मण घमें होनेने साथ ही सदा छत्तर होते हैं । सम्मानित होनेपर ग्रमकारक एव ग्रमचिन्तक होते हैं। अतः इनका सदा आदर-सम्मान करना चाहिये ॥

राज्यं श्रेयः परं राजन यद्याः कीर्ति च लप्स्यसे ॥२१९॥ कलस्य संततिं चैव यथान्यायं यथाक्रमम् ॥२२०॥

राजन् ! तुम ब्राह्मणोंके यथोचित सत्कारसे क्रमशः राज्यः परम कल्याण, यश, कीर्ति तथा वंशपरम्पराको वनाये रखने-वाली संतित सब कुछ प्राप्त कर लोगे ॥ २१९-२२० ॥

व्रयोरिमं भारत संधिविग्रहं सुभाषितं बुद्धिविशेषकारकम् ।

यथा त्ववेक्ष्य क्षितिपेन सर्वदा निपेवितव्यं नृप शत्रुमण्डले ॥२२१॥ भरतनन्दन ! नरेश्वर ! चहे और विलावका जो युट सुन्दर उपाख्यान कहा गया है। यह सिंघ और विग्रह्मा शन तथा विशेष बुद्धि उत्पन्न करनेवाला है। भृपालको सदा इसीके अनुसार दृष्टि रखकर शत्रुमण्डलके साथ यथोचित स्यवहार करना चाहिये ॥ २२१ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वणि मार्जारम्षिकसंवादे अष्टत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें चहे और विलादका संवादिक्यक

एक सौ अहतीसवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १३८ ॥

- 21-0-C >-0-

### एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिडियाका संवाद

यधिष्ठिर उवाच

उक्तो मन्त्रोमहाबाह्रो विश्वासी नास्ति शत्रष् । कथं हि राजा वर्तेत यदि सर्वत्र नाश्वसेत् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-महाबाहो ! आपने यह चलाह दी है कि शत्रुऑपर विश्वास नहीं करना चाहिये। साथ ही यह कहा है कि कहीं भी विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु यदि राजा सर्वत्र अविश्वास ही करे तो किस प्रकार वह राज्य सम्बन्धी व्यवहार चला सकता है १॥ १॥

विश्वासाद्धि परं राजन् राज्ञामुत्पद्यते भयम् । कथं हिनाश्वसन् राजा शत्रन् जयति पार्थिवः॥ २ ॥

राजन् ! यदि विश्वाससे राजाओपर महान् भय आता है तो सर्वत्र अविश्वास करनेवाला भूपाल अपने शत्रुऑपर विजय कैसे पा सकता है ? ।। २ ।।

एतन्मे संशयं छिन्धि मतिमें सम्प्रमुखित । अविश्वासकथामेतामुपश्चत्य पितामह ॥ ३ ॥

पितामह ! आपकी यह अविश्वास-कथा सुनकर तो मेरी बुद्धिपर मोह छा गया। ऋपया आप मेरे इस संशयका निवारण कीजिये ॥ ३ ॥

भीषम उवाच

श्रृणुष्य राजन् यद् वृत्तं ब्रह्मदत्तिनेशने। पूजन्या सह संवादं ब्रह्मद्त्तस्य भूपतेः॥ ४॥

भीष्मने कहा-राजन् ! राजा ब्रह्मदत्तके घरमे पजनी चिड़ियाके साथ जो उनका संवाद हुआ या। उसे ही तुम्हारे समाधानके लिये उपस्थित करता हूँ। सुनो ॥ ४ ॥ काम्पिल्ये ब्रह्मदत्तस्य त्वन्तःपुरनिवासिनी।

पूजनी नाम शकुनिदींर्घकाळं सहोषिता॥ ५॥ कारियल्य नगरमें ब्रह्मदत्त नामके एक राजा राज्य करते थे। उनके अन्तःपुरमे पूजनी नामसे प्रसिद्ध एक

चिड़िया निवास करती यी । वह दीर्घकालतक उनके साथ रही थी।। ५॥

रुतका सर्वभूतानां यथा वै जीवजीवकः। सर्वज्ञा सर्वतस्वज्ञा तिर्यग्योनि गतापि सा ॥ ६ ॥

बह चिडिया 'जीवजीवक' नामक विशेष पक्षीके समान समस्त प्राणियोंकी बोली समझती थी तथा तिर्यंग्योनिमें उत्तन्न होनेपर भी सर्वज्ञ एव सम्पूर्ण तत्त्वींको जाननेवाली थी॥ अभिप्रजाता सा तत्र पुत्रमेकं सुवर्चसम्। समकालं च राजेऽपि देव्यां प्रत्रो व्यजायत ॥ ७ ॥

एक दिन उसने रनिवासमें ही एक यहा दिया। जो यहा तेजस्वी था; उसी दिन उसके साथ ही राजानी रानीके गर्भने मी एक बालक उत्पन्न हुआ ॥ ७ ॥

तयोरथें ऋतज्ञा सा खेचरी पूजनी सदा। समुद्रतीरं सा गत्वा आजहार फलद्वयम् ॥ ८ ॥ आकाशमें विचरनेवाली वह छूतज्ञ पूजनी चिड़िया प्रति-

दिन समुद्रतटपर जाकर वहाँसे उन दोनों वर्चोंके लिये दो पत ले आया करती थी।। ८॥

पुष्टवर्थं च ख्पुत्रस्य राजपुत्रस्य चैव ह । फलमेकं सुतायादाद् राजपुत्राय चापरम्॥ ९॥ वह अपने बचेकी पुष्टिके लिये एक फल उसे देती तया राजाके बेटेकी पुष्टिके लिये दूखरा फल उस राजरुमारको

अर्पित कर देती थी॥ ९॥

चलतेजोऽभिवर्धनम्। अमृतासादसदशं आदायादाय सैवाशु तयोः प्रादात् पुनः पुनः ॥ १०॥ पूजनीका लाया हुआ वह फल अमृतके समान न्यारिष्ट

और बळ तथा तेजकी बृद्धि करनेवाला होता या। वह बारंबार उस फलको ला-लाकर गीमतापूर्वक उन दोनॉरो दिया करती यी॥ १०॥ ततोऽगुरुछत् परां वृद्धि राजपुत्रः फलाशनात्।

ततः सं धाज्या कक्षेण उहामानो नृपात्मजः॥ ११ ॥ दद्रों तं पक्षिसुतं वाल्याद्रागत्य वालकः। ततो वाल्याच यत्नेन तेनाक्रीडत पक्षिणा ॥ १२ ॥

राजकुमार उस फलको खा-खाकर वहा हृष्ट-पुष्ट हो गया । एक दिन घाय उस राजपुत्रको गोदमे लिये घूम रही यी । वह बालक ही तो ठहरा; बाल-खभावबण आकर उसने उस चिहियाके बच्चेको देखा और उसके साथ यत्नपूर्वक वह खेलने लगा ॥ ११-१२ ॥

शून्ये च तमुपादाय पश्चिणं समजातकम्। हत्वा ततः स राजेन्द्र धात्र्या हस्तमुपागतः ॥ १३॥

राजेन्द्र ! अपने साथ ही पैदा हुए उस पक्षीको सुने स्थानमें ले जाकर राजकुमारने मार डाला और मारकर वह धायकी गोदमें जा वैठा ॥ १३॥

अथ सा पूजनी राजन्नागमत् फलहारिणी। अपस्यनिहतं पुत्रं तेन वालेन भृतले ॥१४॥

राजन् ! तदनन्तर जब पूजनी फळ लेकर छौटी तो उसने देखा कि राजकुमारने उसके वच्चेको मार डाळा है और वह घरतीपर पडा है !! १४ !!

वाष्पपूर्णमुखी दीना ह्या तं ख्दती सुतम्। प्रजनी द्राखसंतप्ता ख्दती वाक्यमञ्जीत ॥१५॥

अपने बच्चेकी ऐसी हुर्गीत देखकर पूजनीके मुखपर ऑड्रुऑकी धारा यह चली और वह दुःखसे स्वक्ष हो रोती हुई इस प्रकार कहने लगी—|| १५ ||

क्षत्रिये संगतं नास्ति म प्रीतिर्ने च सौहद्म् । कारणात् सान्त्वयन्त्येते कृतार्थाः संत्यजन्ति च॥१६॥

'क्षत्रियमें हंगति निमानेकी मावना नहीं होती। उसमें न प्रेम होता है, न सीहार्द। ये किसी हेत्र या स्वार्थते ही दूसरोंको सारकाना देते हैं। जब इनका काम निकल जाता है, सब ये आश्रित व्यक्तिको त्याग देते हैं।। १६॥

क्षत्रियेषु न विश्वासः कार्यः सर्वोपकारिषु । अपक्रत्यापि सततं सान्त्ययन्ति निरर्थकम् ॥ १७ ॥

'क्षत्रिय सत्रकी द्वराई ही करते हैं। हनपर कमी विश्वास नहीं करना चाहिये। ये दूसरोंका अपकार करके भी सदा उसे व्यर्थ सान्त्वना दिया करते हैं॥ १७॥ अहमस्य करोम्यद्य सहर्शी वैरयातनाम्। छतानस्य नृशंसस्य स्टर्श विश्वासधातिनः॥ १८॥

्षेतो तो सही। यह राजकुमार कैवा कृतन्तः अत्यन्त कृर और विश्वासपाती है। अच्छा। आन में इससे इस वैरका वदण केकर ही रहूँगी ॥ १८ ॥ सहसंजातवासस्य नश्रीम

सहसंजातवृद्धस्य तथैव सहभोजिनः। शरणागतस्य च वधस्त्रिवियं होव पातकम्॥१९॥

'जो साथ ही पैदा हुआ और पाला-पोसा गया हो; साथ ही भोजन करता हो और शरणमे आकर रहता हो, ऐसे व्यक्तिका वथ करनेसे उग्र्युक्त तीन प्रकारका पातक हमता हैं'॥ इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे नृपसुतस्य सा। भित्त्वा खस्था तत इदं पूजनी वाक्यमत्रवित्॥ २०॥

ऐसा कहकर पूजनीने अपने दोनों पञ्जोंसे राजकुमारकी

दोनों ऑखें फोड डार्झे । फोडकर वह आकारामे स्थिर हो गयी और इस प्रकार बोर्झे—॥ २०॥ इच्छयेह कृतं पापं सद्यस्तं चोपसपेति ।

इच्छयह कृत पाप सद्यस्त चापसपात। कृतं प्रतिकृतं येपां न नश्यति शुभाशुभम् ॥ २१ ॥ 'इस जगतमे स्वेच्छारे नो पाप किया जाता है। उसका

फल तत्काल ही कर्ताको मिल जाता है । जिनके पापका बदला मिल जाता है। उनके पूर्वकृत ग्रुमाग्रुम कर्मनष्ट नहीं होते हैं।।

पापं कर्म कर्त किचिद् यदि तस्मिन् न दश्यते । नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥ २२ ॥

प्राजन् ! यदि यहाँ किये हुए पापकर्मका कोई फल कर्ताको मिल्ता न दिखायी दे तो यह समझना चाहिये कि उसके पुत्रों, पोतों और नातियोंको उसका फल भोगना पढ़ेगा'॥ प्रह्मदत्तः सुतं हृष्टा पूजन्याहतलोचनम्।

कृते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीमिद्मव्रवीत्॥ २३॥ राजा ब्रह्मदत्तने देखा कि पूजनीने मेरे पुत्रकी ऑखें छे छीं, तब उन्होंने यह उमझ लिया कि राजकुमारको उसके कुकमैंका ही बदला मिला है। यह सोचकर राजाने रोष त्याग दिया और पूजनीते इस प्रकार कहा ॥ २३॥

महादत्त उपाच अस्ति वे क्रतमसाभिरस्ति प्रतिकृतं त्वया । उभयं तत् समीभूतं वस पूजनि मा गमः॥ २५॥ ब्रह्मदत्त योळे—पुजनी । इमने तेरा अपराव किया



या और तृने उत्तका नदला चुका लिया । अन हम दोनोंका कार्य नरावर हो गया । इसलिये अन यहीं रह । किसी दूसरी जगह न जा ॥ २४॥

पूजन्युनाच सञ्चत् ञ्चतापराधस्य तत्रैव परिस्तम्बतः। न तद् बुधाः प्रशंसन्ति श्रेयस्तत्रापसर्पणम् ॥ २५ ॥

पुजनी बोली-राजन् ! एक बार किसीका अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहे तो विद्वान पुरुष उसके इस कार्यकी प्रशंसा नहीं करते हैं। वहाँसे भाग बानेमें ही उसका कल्याण है ॥ २५ ॥

सान्त्वे प्रयुक्ते सततं कृतवैरे न विश्वसेत्। क्षिप्रं स बच्यते मूढो न हि वैरं प्रशाम्यति ॥ २६॥

जब किसीसे वैर बँध जाय तो उसकी चिकनी-चुपड़ी बातोंमें आकर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे बैरकी आग तो बुझती नहीं, वह विश्वास करने-बाला मूर्ज शीघ ही मारा जाता है ॥ २६ ॥

अन्योत्यकृतवैराणां पुत्रपौत्रं पुत्रपौत्रविनाशे च परलोकं नियच्छति॥२७॥

जो लोग आपसमें वैर बॉब लेते हैं, उनका वह वैरमाव पुत्री और पौत्रोतकको पीड़ा देता है। पुत्रो-पौत्रोंका विनाश हो जानेपर परलोकमे भी वह साथ नहीं छोड़ता है ॥ २७ ॥

सर्वेषां कृतवैराणामविश्वासः सुखोद्यः। पकान्ततो न विश्वासः कार्यो विश्वासंघातकैः ॥ २८ ॥

जो छोग आपसमे वैर रखनेवाले हैं, उन सबके लिये सुखकी प्राप्तिका उपाय यही है कि परस्पर विश्वास न करे। विश्वासघाती मनुष्योका सर्वथा विश्वास तो करना ही नहीं चाहिये॥ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्। विश्वासाद् भयमुत्पन्नमपि मूहं तिकृत्ति। कामं विश्वासयेदन्यान् परेषां च न विश्वसेत् ॥ २९ ॥

जो विश्वासपात्र न हो। उसपर विश्वास न करे। जो विश्वासका पात्र हो। उसपर भी अधिक विश्वास न करे। क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न होनेवाला भय विश्वास करनेवालेका मूलो च्छेद कर डालता है। अपने प्रति दूसरीका विश्वास मले ही उत्पन्न कर ले; किंतु खयं दूसरोंका विश्वास न करे॥

माता पिता वान्धवानां वरिष्ठौ भार्या जरा बीजमात्रं तु पुत्रः। भ्राता शत्रुः क्लिनपाणिर्वयस्य

थातमा होकः सुखदुःखस्य भोका॥ ३० ॥ माता और पिता खामाविक स्नेह होनेके कारण बान्यव-गणीमें सबसे श्रेष्ठ हैं। पत्नी वीर्यकी नाशक (होनेसे) चृद्धा-वस्थाका मूर्तिमान् रूप है। पुत्र अपना ही अश है। माई ( धनमें हिस्सा बँटानेके कारण ) श्रांजुसमझा जाता है और भित्र तमीतक मित्र है। जयतक उसका हाय गीला रहता है। अर्थात् जबतक उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। केवल आत्मा ही सुख और दुःखका मोग करनेवाला कहा गया है ॥

संधिरूपपद्यते । अन्योन्यकृतवैराणां स च हेतुरतिकान्तो यद्र्थमहमावसम्॥३१॥ स जब आपसमें वैर हो जाया तव संधि करना ठीक नहीं

होता। में अबतक जिस उद्देश्यसे यहाँ रही हूँ, वह ती समाप्त हो गया ॥ ३१ ॥

पुजितस्यार्थमानाभ्यां जन्तोः पूर्वापकारिणः। मनो भवत्यविश्वस्तं कर्म श्रासयतेऽवलान् ॥ ३२॥

जो पहलेका अपकार करनेवाला प्राणी है। वह दान और मानसे पुजित हो तो भी उसका मन विश्वस नहीं होता। अपना किया हुआ अनुचित कर्म ही दुर्बल प्राणियोंको डराता रहवा है ॥ ३२ ॥

पूर्व सम्मानना यत्र पश्चाच्चेव विमानना। जह्यात् तत् सत्ववान् स्थानं रात्रोःसम्मानितोऽपिसन॥

जहाँ पहले सम्मान मिला हो। वहीं पीछे अपमान होने लगे तो प्रत्येक शक्तिशाली पुरुषको पुनः सम्मान मिलनेरर भी उस स्थानका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ३३ ॥

उषितासि तवागारे दीवैकाछं समर्चिता। तदिदं वैरमुत्पन्नं सुखमाग्रु व्रजाम्यहम् ॥ २४ ॥

राजन् । मैं आपके घरमें बहुत दिनोत्तन वड़े आदरके **माथ रही हूँ: परतु अब यह बैर उत्पन्न हो गया**। इसलिये में बहुत जल्दी यहाँसे सुखपूर्वक चली जाऊँगी॥१४॥

वहादत्त उवाच

यः कृते प्रतिकर्योद् वै न स तत्रापराष्त्रपात् । अनुणस्तेन भवति वस पूजनि मा गमः॥३५॥

ब्रह्मद्त्तने कहा-पूजनी ! जो एक व्यक्तिके अगराव करनेपर बदलेमें खय भी कुछ करे, वह कोई अगराव नहीं करता-अपराधी नहीं माना जाता। इसने तो पहलेश अपराधी ऋणसुक्त हो जाता है। इसलिये त् यहीं रह। कहीं मत जा॥ ३५॥

पूजन्युवाच

न रुतस्य तु कर्तुश्च सच्यं संघीयते पुनः। हृद्यं तत्र जानाति कर्तुरचैव रुतस्य च ॥ ३६॥

पूजनी योळी—राजन् | जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है, उन दोनोंमें फिर मेल नहीं हो सकता । जो अपराघ करता है और जिलपर किया जाता है। उन दोनोंके ही दृदयोमें वह बात खटकती रहती है ॥ नहादत्त उवाच

कृतस्य चैव कर्तुश्च संख्यं संधीयते पुनः। वैरस्योपशमो दृष्टः पापं नोपादनुते पुनः॥३७॥ ब्रह्मदत्तने कहा-पूजनी । बदला हे हनेगर तो बैर

श्चान्त हो जाता है और अपकार करनेवालेको उन पाररा फर मी नहीं भोगना पड़ता; अतः अतराध करने और महनेव का मेल पुनः हो सकता है ॥ ३७ ॥

पूजन्य्वाच

नास्ति वैरमतिकान्तं सान्त्वितोऽस्मीति नाग्वसेन्। विश्वासाद् वध्यते लोके तसाच्ह्रेयोऽव्यव्हानम्। पूजनी बोली-राजन् । इन प्रकार कमी वैर इन्त

नहीं होता है। शानुने मुझे साल्यना दी है। ऐमा न्यान्यन उसगर कमी विश्वास नहीं करना चाहिये। देनी अवस्य विश्वास करनेचे जगत्में अपने प्राणींचे भी (कमीनन्कमी) हाय घोना पडता है। इसलिये वहाँ मुँहन दिखाना हीअच्छा है ॥ तरसा ये न शक्यन्ते शस्त्रेः सुनिशितेरपि।

तरसा ये न शक्यन्ते शस्त्रः सुनिश्तराप । साम्ना तेऽपि निगृह्यन्ते गजा इव करेणुभिः ॥ ३९ ॥

जो लोग वलपूर्वक तीखे अक्रोंसे भी वसमें नहीं किये जा सकते। उन्हें भी भीठी वाणीद्वारा वंदी दना लिया जाता है। जैसे हथिनियाँकी सहायतासे हायी कैंद कर लिये जाते हैं।।

#### वहादत्त उवाच

संवासाज्जायते स्नेहो जीवितान्तकरेष्वपि। अन्योन्यस्य च विश्वासः श्वपचेन द्युनो यथा ॥ ४०॥

ब्रह्मद्त्तने कहा—पूजनी। प्राणींका नाग करनेवाले मी यदि एक साथ रहने लगें तो उनमें परस्पर स्नेह उस्पन्न हो जाता है और वे एक-दूसरेका विश्वाव भी करने लगते हैं। जैवे श्वपन\_ ( चाण्डाल ) के साथ रहनेटे कुलेका उसके प्रति रनेह और विश्वास हो जाता है॥ ४०॥

अत्योन्यकृतवेराणां संवासान्मृदुतां गतम्। नैव तिष्ठति तद् वैरं पुष्करस्थमिवोदकम्॥ ४१॥

श्रापसमें जिनका बैर हो गया है, उनका वह बैर भी एक साथ रहनेने मृदु हो जाता है, अतः कमलके पर्चेपर बैसे जल नहीं टहरता है, उसी प्रकार वह बैर भी टिक नहीं पाता है ॥ ४१॥

#### पूजन्युवाच

वैरं पञ्चसमुत्यानं तच चुध्यन्ति पण्डिताः। स्रीकृतं वास्तुजं वाग्जं ससापत्नापराधजम् ॥ ४२॥

पूजनी घोळी—राजन् ! वैर पॉच कारणें हुआ करता है। इस बातको विद्वान् पुरुष अच्छी तरह जानते हैं । १. ब्लीके लिये, २. घर और जमीनके लिये, १. कठोर वाणीके कारण, ४. जातिगत देशके कारण और ५. किसी समय किये हुए अपरायके कारण ॥ ४२ ॥

तत्र दाता म इन्तन्यः क्षत्रियेण विशेषतः। प्रकारों चाप्रकारों वा चुद्ध्वा दोपवळावळम् ॥ ४३॥

इन कारणींचे भी ऐसे व्यक्तिका वध नहीं करना चाहिये जो दाता हो अर्थात् परोपकारी हो। विशेषतः क्षत्रियनरेशको छिपकर या प्रकटरूपमें ऐसे व्यक्तिपर हाथ नहीं उठाना चाहिये। पहले यह विचार कर टेना चाहिये कि उसका दोष हल्का है या मारी। उसके बाद कोई कदम उठाना चाहिये॥ छत्ते रे न विश्वासः कार्यस्विह सुद्धद्यपि। छन्नं संतिष्ठते वैरं गृहोऽग्निरिच दास्तु॥ ४४॥

जिसने बैर वॉघ लिया हो, ऐसे सुद्धद्पर भी इस बगत्में विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि जैसे लक्क्षीके मीतर आग लियी रहती है, उसी प्रकार उसके हृदयमें वैरमाव लिया रहता है।। ४४॥

न वित्तेन न पारुष्यैर्न सान्त्येन न च श्रुतैः। कोपाग्निः शान्यते राजंस्तोयाग्निरिव सागरे॥ ४५॥

राजन् | जिस प्रकार बडवानल समुद्रमे किसी तरह धान्त नहीं होता, उसी प्रकार क्रोधाग्नि भी न धनसे, न कटोरता दिखानेसे, न मीटे बचनोहारा समझाने-बुझानेसे और न शास्त्रशानसे ही शान्त होती है ॥ ४५ ॥

न हि वैराग्निरुद्भृतः कर्म चाप्यपराधजम् । शास्यत्यदग्ध्या नृपते विना होकतरक्षयात् ॥ ४६॥

नरेहवर । प्रज्वित हुई वैरकी आग एक पश्चको दग्ध किये विना नहीं बुझती है और अपराधजनित कर्म भी एक पश्चका चंहार किये विना नहीं शान्त होता है ॥ ४६ ॥ सरकृतस्यार्थमानाभ्यां तत्र पूर्वोपकारिणः । नावेयोऽमित्रविश्वासः कर्म त्रासयतेऽवळान् ॥ ४७ ॥

वितने पहले अपकार किया है। उसका यदि अपक्रत व्यक्तिके द्वारा घन और मानसे सरकार किया जाय तो मी उसे उस शत्रुका विश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि अपना किया हुआ पापकमें ही दुर्वलोंको डराता रहता है।। ४७॥ मैवापकार करिसक्षिद्धहं त्यिय तथा भवान्।

उषितास्मि गृहेऽहं तेनेदानीं विश्वसाम्यद्दम् ॥ ४८ ॥ अवतक तो न मैंने कोई आपका अपकार किया या शौर न आपने ही मेरी कोई हानि की थी; इराळिये मैं आपके महळमें रहती थी; किंतु अव मैं आपका विश्वायनहीं कर सकती॥

#### महादत्त उवाच

काळेन कियते कार्ये तथैव विविधाः क्रियाः । काळेनेते प्रवर्तन्ते कः कस्येद्वापराध्यति ॥ ४९ ॥

झझदचने कहा—पूजनी ! काल ही समस कार्य करता है तथा कालके ही प्रमायले मॉति-मॉतिकी क्रियाएँ आरम्भ होती हैं । इसमें कीन किसका अपराध करता है !

तुल्यं चोभे प्रवर्तेते मरणं जन्म चैव ह । कार्यते चैव कालेन तिश्रमित्तं न जीवति ॥ ५० ॥

चन्म और मृत्यु-ये दोनों क्रियार्ट् समानरूपरे चलती रहती हैं और काल ही इन्हें कराता है। इसीलिये प्राणी जीवित नहीं रह पाता ॥ ५०॥

वध्यन्ते युगपत् केचिदेकैकस्य न चापरे। काळो दहति भूतानि सम्प्राप्याग्निरिचेन्धनम् ॥ ५१ ॥

कुछ छोग एक साथ ही मारे जाते हैं। कुछ एक एक करके मरते हैं और बहुत से छोग दीर्घकालतक मरते ही नहीं हैं। जैसे आग ईंघनको पाकर उसे जला देती है। उसी प्रकार काल ही समृद्धा प्राधिमोंको दग्ध कर देता है॥ ५१॥ नाहं प्रमाणं नैव त्वमन्योन्यं कारणं छुप्ने। कालों नित्यमुपादसे सुद्धां दुःखं च देहिनाम्॥ ५२॥

श्रमें ! एक दूसरेके प्रति किये गये अपराधर्में न तो तुम यथार्थ कारण हो और न में ही वास्तविक हेतु हूं । काल ही बदा समस्त देहधारियोंके सुख-दुःखको अहण या उत्पन्न करता है ॥ ५२ ॥

प्वं वसेह सस्नेहा यथाकाममहिसिता।

यत् कृतं तत् त मे शान्तं त्वंच वै क्षम प्रजिता। ५३॥ पजनी ! मै तेरी किसी प्रकार हिंसा नहीं करूँगा । त यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार स्नेहपूर्वक निवास कर। तने जो कुछ किया है। उसे मैने क्षमा कर दिया और मैंने जो कुछ किया हो। उसे त भी क्षमा कर दे॥ ५३॥

#### पूजन्युधाच

चिंद कालः प्रमाणं ते न चैरं कस्यचिद भवेत । कस्मात स्वपचिति यान्ति बान्धवा वान्धवैहतैः॥ ५४॥

पजनी बोली-राजन | यदि आप कालको ही सब कियाओंका कारण मानते हैं। तब तो किसीका किसीके साथ वैर नहीं होना चाहिये; फिर अपने माई-बन्धुओंके मारे जाने-पर उनके सरो-सम्बन्धी बदला क्यों लेते हैं। । ५४ ॥ कसाद देवासुराः पूर्वमन्योन्यमभिज्ञिरे।

यदि कालेन निर्याणं सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ५५ ॥

यदि कालसे ही मृत्यः दृ:ख-मुख और उन्नति-अवनति आदिका सम्पादन होता है। तब पूर्वकालमें देवताओं और असुरोंने क्यों आपसमे युद्ध करके एक दूसरेका वध किया ! !! भिषजो भैषजं कर्त्वं कस्मादिच्छन्ति रोगिणः। यदि कालेन पच्यन्ते भेषज्ञैः कि प्रयोजनम् ॥ ५६॥

वैद्यलोग रोगियोंकी दवा करनेकी अभिलापा क्यों करते हैं १ यदि काल ही सबको पका रहा है तो दबाओंका

क्या प्रयोजन है ? || ५६ ||

षळापः सुमहान् कसात् कियते शोकम्चिंछतैः। यदि कालः प्रमाणं ते कसाद् धर्मोऽस्ति कर्त्रेषु॥ ५७॥

यदि आप कालको ही प्रमाण मानते हैं तो छोक्से मुर्छित हुए प्राणी क्यों महान् प्रलाप एवं हाहाकार करते हैं ? फिर कर्म करनेवालोके लिये विधि-निषेषरूपी धर्मके पालनका नियम क्यो रखा गया है १ ॥ ५७ ॥

तंव पुत्री ममापत्यं हतवान् स हतो मया। अनेन्तरं त्वयाहं च हन्तन्या हि नराधिप ॥ ५८॥

नरेश्वर ! आपके बेटेने मेरे बन्चेको मार डाला और मैने भी उसकी ऑर्खोंको नष्ट कर दिया । इसके वाद अब आप धेरा वध कर डालेंगे ॥ ५८॥

अहं हि पुत्रशोकेन कृतपापा तवात्मजे। थिथा त्वया प्रहर्तव्यं तथा तत्त्वं च मे ऋणु॥ ५९॥

' ' जैसे मैं पुत्रशोकसे संतप्त होकर आपके पुत्रके प्रति पापपूर्ण वर्ताव कर बैठी, उसी प्रकार आप भी मुझपर प्रहार कर सकते हैं । यहाँ जो यथार्थ बात है, वह मुझसे सुनिये ॥

भक्ष्यार्थं क्रीडनार्थं च नरा वाञ्छन्ति पक्षिणः । तृतीयो नास्ति संयोगो वधवन्धादते क्षमः ॥ ६० ॥ ि भंतुच्य खाने और खेळनेके छिये ही पक्षियोकी कामना करते हैं। वध करने या बन्धनमें डालनेके सिवा तीवरे प्रकार-का कोई सम्पर्क पक्षियोंके साथ उनका नहीं देखा जाता है ॥ मोक्षतन्त्रमुपाधिताः । वधवन्धभयादेते

दुःखं प्राहुर्वेद्विदो जनाः॥ ६१॥ जनीमरणजं इस वच और वन्यनके भयते ही मुमुझलेंग में छ-शास्त्रका आश्रय लेकर रहते हैं। क्योंकि वेदवेता प्रशीर कहना ह कि जन्म और मरणका दुःख अस्य होता है॥ सर्वस्य दयिताः प्राणाः सर्वस्य दयिताः सताः। दुःखाद्दद्विजवे सर्वः सर्वस्य संवमीप्सतम् ॥ ६२ ॥

सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। समीको अपने प्रय प्यारे छगते हैं। सब छोग दुःखरे उद्दिग्न हो उठते हैं और समीको संखकी प्राप्ति अमीष्ट होती है ॥ ६२ ॥ दःखं जरा व्रह्मदत्त टःखमर्थविपर्ययः। दुःखं चानिष्टसंवासो दुःखिमप्रवियोजनम् ॥ ६३ ॥

महाराज बहादत्त । द्वःखके अनेक रूप हैं । बुदानादःस है। धनका नाश दुःख है। अग्रियजनीके साथ रहना दःस है और प्रियजनोंसे बिछुड़ना दुःख है ॥ ६३ ॥

वधवन्धकृतं दुःखं स्त्रीकृतं सहजं तथा।

दःखं स्रुतेन सततं जनान् विपरिपर्तते ॥ ६४ ॥

वघ और यम्धनसे भी सबको दुःख होता है। छीते कारण और स्वामाविक रूपते भी दुःख हुआ करता है तथा पुत्र यदि नष्ट हो जाय या द्रष्ट निकल जाय तो उससे भी लोगोंको सदा दुःख प्राप्त होता रहता है ॥ ६४ ॥ न दुःसं परदुःखे वै केचिदाहरवद्धयः।

यो दुःखं नाभिजानाति स जल्पति महाजने ॥ ६५ ॥ कुछ मूढ मनुष्य कहा करते हैं कि पराये दृःखमें दुःस

नहीं होता। परंद्व वहीं ऐसी वात श्रेष्ठ पुरुपीके निस्ट कहा करता है, जो दु:खके तत्त्वको नहीं जानता ॥ ६५ ॥

यस्त शोचति दुःखार्तः स मधंवक्षमुत्सहेत्। रसद्यः सर्वद्रःखस्य यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ ६६॥

जो दुःखवे पीड़ित होकर शोक करता है तथा जो अपने और पराये सभीके दुःखका रस जानता है। वह ऐसी वात कैसे कह सकता है। || ६६ ||

यत् कृतं ते सया राजंस्त्वया च सम यत् कृतम्। न तद् वर्षशतैः शक्यं व्यपोहितुमरिदम्॥ ६७॥

शतुद्रमन नरेश | आपने जो मेरा अपकार किया है तथा मैंने बदलेमें जो अुछ किया है, उसे सेकड़ों वर्षीमें भी भुलाया नहीं जा सकता || ६७ ||

आवयोः कृतमन्योन्यं पुनः संधिनं विद्यते । स्मृत्वास्मृत्वाहि ते पुत्रं नवं वैरं भविष्यति॥ ६८॥ इस प्रकार आपसमें एक दूसरेका अनकार करनेके नारा

अब हमारा फिर मेल नहीं हो अकता। अपने पुत्र हो यह कर-करके आपका बैर ताजा होता रहेगा ॥ ६८ ॥ वैरमन्तिकमासाद्य यः प्रीति कर्तुमिच्छति।

मृत्मयस्येव भग्नस्य यथा संधिन विद्यते ॥ ६९ ॥ इस प्रकार भरणान्त बैर ठन जानेगर जो प्रेम करन

चाहता है। उसका वह प्रेम उसी प्रकार अनम्भव है। है।

भिद्येका वर्तन एक बार फूट जानेपर फिर नहीं जुटता है ॥ निश्चपः खार्थशास्त्रेषु विश्वसञ्चासुखोदयः । उदाना चैव गांथे हे प्रहादायाद्यवीत् पुरा ॥ ७० ॥

विश्वास दुःख देनेवाला है। यही नीतिशाल्लीका निश्चय है।प्राचीनकालमें शुकाचार्यने मी प्रह्लादले दो गायाएँ कही यीं।

जोइस प्रकार है ॥ ७० ॥

वे वैरिणः श्रद्दधते सत्ये सत्येतरेऽपि वा। वध्यन्ते श्रद्दधानास्तु मधु ग्रुष्कतृणैर्यथा॥ ७१॥

जैसे सूखे तिनकोंसे ढके हुए गञ्जेके अपर रक्खे हुए, मधुको हेने जानेवाले मनुष्य मारे जाते हैं। उसी प्रकार जो लोग वैरीकी झूठी या सच्ची वातपर विश्वास करते हैं। वे भी वेमीत मरते हैं। ७१॥

न हि वैराणि शाम्यन्ति कुछे दुःखगतानि च । आख्यातारख विद्यन्ते कुछे वै घ्रियते पुमान् ॥ ७२ ॥

जब किसी कुळमें दुःखदायों वैर वॅघ जाता है, तब यह शान्त नहीं होता । उसे याद दिळानेवाळे वने ही रहते हैं, इसळिये जबतक कुळमें एक भी पुचप जीवित रहता है, सबतक यह बैर नहीं मिटता है ॥ ७२॥

उपगृद्ध तु वैराणि सान्त्वयन्ति नराधिप। कथैनं प्रतिपिपन्ति पूर्णे घटमिवाइमनि॥७३॥

नरेक्ट । दुष्ट प्रकृतिके लोग मनमें वैर रखकर जगरे श्रञ्जको मञ्जर बचनीदारा शान्त्वना देते रहते हैं । वदनन्तर श्रवसर पाकर उसे उसी प्रकार पीस डालते हैं। जैसे कोई पानीसे भरे दुए बड़ेको पत्थरपर पटककर चूर-चूर कर दे॥ ७३॥

सदान विश्वसेद् राजन् पापं कृत्वेह फराचित्। अपकृत्य परेपां हि विश्वासाद् दुःखमञ्जुते ॥ ७४ ॥

राजन् ! किसीका अपराध करके फिर उसपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जो दूसरोंका अपकार करके भी उनपर विश्वास करता है। उसे दुःख भोगना पड़ता है ॥

नसदत्त उवाच

नाविश्वासाद् विन्दतेऽर्थानीहते चापि किंचन । भयात् त्वेकतराज्ञित्यं मृतकत्पा भवन्ति च ॥ ७५ ॥

ब्रह्मदक्तने कहा — पूजनी । अविश्वात करनेते तो मनुष्य संसारमें अपने अमीष्ट पदार्थोंको कभी नहीं प्राप्त कर सकता और न किसी कार्यके लिये कोई चेष्टा ही कर सकता है, यदि मनमें एक पछसे सदा मय बना रहे तो मनुष्य मृतकतुल्य हो जायेंगे — उनका जीवन ही मिटी हो जायगा ॥ ७५॥

पूजन्युवाच

यस्पेह त्रणिनौ पादौ पद्स्यां च परिसर्पेति। खन्येते तस्य तौ पादौ सुगुप्तमिह धावतः॥ ७६॥

पूजनीने कहा- पजन् । जिसके दोनों पैरोंने घाव हो गया हो। फिर भी वह उन पैरोंने ही चलता रहे ची कितना ही बचा-वचाकर क्यों न चले, यहाँ दौड़ते हुए उन पैरोंने पुनः घाव होते ही रहेंगे ॥ ७६॥

नेत्रास्यां सरुकास्यां यः प्रतिवातमुदीक्षते । तस्य चायुरुकात्ययं नेत्रयोभैवति ध्रुवम् ॥ ७७ ॥ लो मनुष्य अपने रोगी नेत्रीते हुवाकी ओर रख करके देखता है, उसके उन नेत्रीमें वायुके कारण अवस्य ही बहुत

पीडा बढ जाती है ॥ ७७ ॥

दुष्टं पन्यानमासाद्य यो मोहादुपपद्यते । आतमनो चळमङ्गाय तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ ७८ ॥

नो अपनी शक्तिको न समझकर मोहबरा दुर्गम मार्गपर चल देता है। उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाता है।। ७८॥ यस्तु वर्षमविद्याय क्षेत्रं कर्पति कर्षकः। होतः पुरुपकारेण सस्यं नैवाहनुते ततः॥ ७९॥

हात: पुरुपकारण सस्य नवाश्च्यत ततः॥ ७५॥ जो कितान वर्षाके समयका विचार न करके खेत जोतता है। उसका पुरुपार्य व्ययं जाता है और उस खुताईवे उसको अज्ञान नहीं भिछ पाता॥ ७९॥

यस्तु तिक्तं कपायं चा खादु वा मधुरं हितम्। आहारं कुरुते नित्यं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ ८०॥

जो प्रतिदिन तीता, क्सैंका, स्वादिष्ट अथवा मधुर, जैसा भी हो, हितकर मोजन करता है। वही अन्न उसके लिये अमृतके समान जानकारी होता है। ।। ८०॥

पथ्यं मुक्त्वातु यो मोहाद् दुष्टमस्नाति भोजनम्। परिणाममविशाय तदन्तं तस्य जीवितम्॥ ८१॥

परतु जो परिणामके विचार किये विना <u>ही मोहबश पय्य</u> छोड़कर अपय्य भोजन करता है, उसके जीवनका वहीं अन्त हो जाता है ॥ ८१ ॥

दैवं पुरुषकारस्य स्थितावन्योन्यसंश्रयात्। उदाराणां तु सत्कमे दैवं क्षीवा उपासते॥ ८२॥ देव और पुरुषांय दोनों एक दूसरेके सहारे रहते हैं,

द्व और पुरुषय दोना एक दूसरक सहार रहत है। परत उदार विचारवाले पुरुष सर्वदा ग्रम कर्म करते हैं और नपुसक दैवके भरोते पढ़े रहते हैं ॥ ८२॥

कर्म चात्महितं कार्येतीक्ष्णं चा यदि वा मृदु । प्रस्यतेऽकर्मशीलस्तु सदानर्थैरकिञ्चनः ॥ ८३ ॥

कठोर अथवा कोमला जो अपने लिये हितकर हो, वह कर्म करते रहना चाहिये। जो कर्मको छोड़ वैठता है। वह निर्धन होकर सदा अन्यांका शिकार बना रहता है।। ८३।। तस्मात सर्व व्यपोद्यार्थे कार्य एव पराक्रमः।

सर्वेक्षमि संत्यः कार्यमात्महितं नरैः ॥ ८४॥ अतः कालः दैव और स्वमाव आदि सारे पदार्थीका

मरोखा छोडकर पराक्रम हीकरना चाहिये। मनुष्यको सर्वस्वकी बाजी लगाकर में अपने हितका साथन ही करना चाहिये।

विद्या द्यौर्य च दाक्ष्यं च वलं धेर्यं च पञ्चमम्। मित्राणि सहजान्याहुर्वर्तयन्तीह तेर्बुधाः॥८५॥

विधाः श्रुरवीरताः दक्षताः बस्न और पॉचवॉ वैर्थ-वे पॉच मनुष्पके स्वाभाविक भित्र वताये गये हैं । विद्वान् पुरुष इनके द्वारा ही इस जगत्में सारे कार्य करते हैं ॥ ८५॥ निवेशनं च कुष्यं च क्षेत्रं भावी सुहज्जनः। पतान्युपहितान्याहुः सर्वत्र लभते पुमान्॥८६॥

बरः ताँवा आदि धातुः लेतः जो और सुद्धद्वन-वे उपिन बताये गमे हैं। इन्हें मनुष्य सर्वत्र पा सकता है॥ सर्वेत्र रमते प्राक्षः सर्वत्र च विराजते। न विभीषयते करिचद् भीषितो न विभेतिच॥ ८७॥

विद्वान पुरुष सर्वत्र आनन्दमे रहता है और वर्वत्र उसकी शोमा होती है । उते कोई डराता नहीं है और क्रिसीके डराने-पर भी वह डरता नहीं है ॥ ८७॥

नित्यं बुद्धिमतोऽप्यर्थः खरपकोऽपि विवर्धते । दाक्ष्येण कुर्वतः कर्म संयमात् मतितिष्ठति ॥ ८८॥

द्धिसान्के पात थोडा-सा धन हो तो वह भी सदा बढ़ता रहता है। वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयमके द्वारा प्रतिद्वित होता है॥ ८८॥

गृहस्नेहाववद्धानां नराणामल्पमेधसाम् । ऊच्छी खादति मांसानि माधमां सेगवा इव ॥ ८९ ॥

घरकी आसक्तिमें बंधे हुए मन्दबुढि मनुष्यंके मांसोको इंटिल की सा जाती है अर्थात् उम्में सुसा डालती है। बैसे केंकड़ेकी मादाको उसकी संतानें ही नष्ट कर देती हैं। गृहां क्षेत्राणि मित्राणि स्वदेश इति चापरे।

द्वर चेनाचा स्तिता स्वयं शत चापर। इत्येचमवसीदन्ति नरा बुद्धिवपये ॥ ९०॥ बुद्धि विपरीत हो जानेसे दूसरे नूसरे बहुतेरे मनुष्य परः

बुध्द, १वपरात है। जानस दूसरनूसर बहुतर मनुष्य घर, खेत। मित्र और अपने देश आदिकी चिन्ताले ग्रस्त होकर सदा हुखी बने रहते हैं।। ९०॥

उत्पतेत् सहजाद् देशाद् न्याधिदुर्भिसपीडितात् । अन्यत्र वस्तुं गच्छेद्वा वसेद्वा नित्यमानितः॥९१॥

अपना जन्मस्थान भी बादि रोग और दुर्मिश्वरे पीडित हो तो आत्मरक्षाके लिये वहाँचे हट जाना या अन्यन्न निवासके लिये चले जाना चाहिये। यदि वहाँ रहना ही हो तो सदा सम्मानित होकर रहे।। ११॥

सम्मानत हाकर रह ॥ ९२ ॥ तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तुं नाहमिद्दोत्सहे । कृतमेतदनार्य मे तव पुत्रे च पार्थिव ॥ ९२ ॥

भूपाल ! मैने तुम्हारे पुत्रके साथ दुखतापूर्ण नर्दांव किया है, इसलिये मैं अन यहाँ रहनेका साहस नहीं कर सकती। दूसरी जगह चली जाऊँगी !! ९२ !!

दुरुत जन्म पर्या जन्म ॥ १२ ॥ कुभार्यो च कुपुत्रं च कुपजानं कुसौहद्दम् । कुसम्बन्धं कुदेशं च दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ९३ ॥

बुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट भित्र, बूबित सम्बन्ध और दुष्ट देशको दूरते ही त्याग देना चाहिये॥९३॥

कुपुत्रे नास्ति विश्वासः कुभार्यायां कुतो रिवः। कुराज्ये निर्वृतिर्नास्ति कुदेशेनास्ति जीविका ॥ ९४ ॥

कुपुत्रपर कभी विश्वास नहीं हो सकता। दुष्टा मार्यापर प्रेम कैसे हो सकता है ? कुटिल राजाके राज्यमे कभी शान्ति नहीं मिल सकती और दुष्ट देशमें जीवन-निर्वोह नहीं हो सकता॥ ९४॥ कुमित्रे संगतिनोस्ति नित्यमस्थिरसौहरे । अद्यमानः कुसम्बन्धे भवत्यर्थविपर्यये ॥ ९५॥

कुमित्रका स्त्रेह कमी खिर नहीं रह सनता, इसन्त्रेर उछके साथ सहा मेळ बना रहे—यह असम्पन है और नहीं दूषित सम्बन्ध हो, वहीं स्वार्थमे अन्तर आनेतर असमन हेने छगता है ॥ ९५॥

साभायों या त्रियं त्र्ते स पुत्रो यत्र निर्वृतिः। तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते॥ ९६॥

पदी बही अच्छी है, जो प्रिय वचन बोले। एन वर्ग अन्छा है, जिससे सुख मिले। मित्र वहीं श्रेष्ठ है, लिसर विश्वास दन् रहे और देश भी वहीं उत्तम है, जहाँ जीविका चलन्हें ॥९६॥

यत्र नास्ति वळात्कारः स राजा तीवशासनः। भीरेव नास्ति सम्बन्धो दरिदं यो वुभूपते॥ ९७॥

उम्र शासनवाका राजा वही श्रेष्ठ है। तिसके राज्यमं यहा त्कार न हो। किसी प्रकारका मय न रहे। वो दरिक्का शास्त्र करना चाहता हो तथा प्रजाके साथ निक्का पाल्यभारक सम्बन्ध सदा बना रहे || ९७ ||

भार्या देशोऽध मित्राणि पुत्रसम्बन्धिवान्धवाः। एते सर्वे गुणवित धर्मनेत्रे महीपती ॥९८॥

जित देशका राजा गुणबान् और धर्मपरावण होता है। वहाँ स्त्री, गुन, मित्र, सम्बन्धी तथा देश सभी उत्तम गुणे। सम्बन्न होते हैं ॥ ९८ ॥

अधर्मकृष्य चिळवं प्रजा गच्छन्ति निमहात्। राजा मूर्लं त्रिवर्गस्य स्वप्रमत्तोऽनुपालयेत्॥ ९९॥

को राजा धर्मको नहीं जातता, उसके अस्याचारने प्रजास नारा हो जाता है। राजा ही धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों का मूळ है। अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर निरन्तर अपनी प्रजाका पाळन करना चाहिये॥ ९९॥

बलिबड्भागमुद्धृत्य वर्लि समुपयोजयेत्। न रक्षति प्रजाः सम्यग् यः स पार्थिवतस्त्ररः॥१००॥

जो प्रजाकी व्यायका छटा भाग कररूपये प्रदूष करके उसका उपमोग करता है और प्रजाका भवीमाँति वाटन नहीं करता: वह तो शजाओं में चोर है ॥ १००॥

दत्त्वाभयं यः खयमेव राजा नतत्प्रमाणं कुरुतेऽर्यलोभात्।

स सर्वेलोकादुपलभ्य पापं सोऽधमेबुद्धिनिरयं प्रयाति ॥१०६॥

जो प्रजाको अभवदान देकर घनके होममे स्वय ही उत्तका पाठन नहीं करता। वह पान्हींद राजा सरे जगर्ग पाप स्टोरकर नरकमें जाता है॥ १०१॥

पाय प्रकार सर्वे राजा प्रमाणं कुरुते यदि । दस्वाभयं स्वयं राजा प्रमाणं यात्ययः ॥१००॥ स सर्वेष्ठतकुरुजेयः प्रजा धर्मेण यात्ययः ॥१००॥ जो अभयदान देकर प्रजाका घर्मर्वृकं पालन सरते रूर स्वयं ही अपनी प्रतिज्ञाको सत्य प्रमाणित कर देता है। वह राजा सबको सख देनेवाला समझा जाता है ॥ १०२ ॥ माता पिता गरुगोंहा चहिचेंश्रवणो यमः। सप्त राशो गुणानेतान मनुराह प्रजापितः ॥१०३॥

प्रजापति सनने राजाके सात गुण बताये हैं और उन्होंके अनुसार उसे माताः पिताः गुरुः रक्षकः अग्निः कृतेर और यमकी उपमा दी है ॥ १०३॥

पिता हि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां योऽनुकम्पनः। तिसन् मिथ्याविनीतो हि तिर्यंग गच्छति मानवः॥१०४॥

जो राजा प्रजापर सदा ऋषा रखता है, वह अपने राष्ट्रके लिये पिताके समान है । उसके प्रति जो मिथ्याभाव प्रदर्जित करता है। वह मनुष्य दूसरे जन्ममें पशु-पक्षीकी योनिमे जाता है ॥ १०४॥

सम्भावयति मातेव दीनमप्यपपद्यते । दहत्यग्निरिवानिष्टान् यमयन्नसतो यमः ॥१०५॥

राजा दीन-द्रालियोंकी भी सधि छेता और सबका पाळत करता है। इसिंखये वह माताके समान है। अपने और प्रजाके अप्रियजनोंको वह जलाता रहता है। अतः अग्निके समान है और दुर्शेका दमन करके उन्हें सयममें रखता है: इसलिये यम कहा गया है। १०५॥

इप्टेप विस्तान्नर्थान् क्षवेर इव कामदः। गुरुधमींपदेशेन गोसा च परिपालयन् ॥१०६॥

प्रियजर्नोको खुळे हाथ धन छटाता है और उनकी कामना पूरी करता है। इसिलये क्षेत्रेरके समान है। धर्मका उपदेश करनेके कारण गुस और सबका सरक्षण करनेके कारण रक्षक है ॥ १०६॥

यस्त रक्षयते राजा पौरजानपदान् गुणैः। न तस्य भ्रमते राज्यं खयं धर्मोनुपालनात् ॥१०७॥

जो राजा अपने गुणोंसे नगर और जनपदके छोगोंको प्रसन्न रखता है। उसका राज्य कभी दावाँडोल नहीं होता। क्योंकि वह खय धर्मका निरन्तर पालन करता रहता है ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपसूर्मपर्वणि ब्रह्मदुत्तपुत्रन्योः संवाद एकोनचावारिशद्विकशततमोऽध्यायः॥१३९॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें त्रहादत्त और पुजनीका संवादिवयमक

एक सौ उनतालीसमाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १३० ॥

भारद्वाज कणिकका सौराष्ट्रदेशके राजाको कूटनीतिका उपदेश

युधिष्ठर उवाच

युगक्षयात् परिक्षीणे धर्में लोके च भारत। वस्युभिः पीड्यमाने च कथं स्थेयं पितासह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतनन्दन ! वितामह । सत्ययुगः त्रेता और द्वापर-ये तीनों युग प्रायः समाप्त हो रहे हैं, इस-लिये जगत्में धर्मका क्षय हो चला है। डाकू और छुटेरे इस

खयं समपजानन् हि पौरजानपदार्चनम्। स सर्व प्रेक्षते राजा इह छोके परत्र च ॥१०८॥

जो स्वय नगर और गाँवोंके छोगोंका सम्मान करना जानता है। वह राजा इहलोक और परलोक्तमे सर्वत्र सुख-ही-सख देखता है ॥ १०८॥

नित्योद्विद्धाः प्रजा यस्य करभारप्रपीडिताः। अनर्थेविंप्रलप्यन्ते स गच्छति पराभवम् ॥१०९॥

जिसकी प्रजा सर्वदा करके भारसे पीड़ित हो नित्य उद्दिग्न रहती है और नाना प्रकारके अनुर्थ उसे सताते रहते

हैं, वह राजा परामवको प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ प्रजा यस्य विवर्धन्ते सरसीव महोत्पलम् ।

स सर्वफलभाग राजा खर्गलोके महीयते ॥११०॥

इसके विपरीत जिसकी प्रजा सरोवरमें कमलोंके समान विकास एवं वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। वह सब प्रकारके पुण्यफलॉका भागी होता है और खर्गलोकमें भी सम्मान पाता है।। विलना विश्रही राजन न कदाचित् प्रशस्यते । वित्रहो वस्य क्रुतो राज्यं क्रुतः सुखम्॥१११॥

राजन् । बलवान्के साथ युद्ध छेडना कभी अच्छा नहीं माना बाता । जिसने यलवान्के साथ झगड़ा मोल छे लिया। उसके लिये कहाँ राज्य है और कहाँ सुल ? ॥ १११ ॥

भीष्म उवाच

सैवमुक्तवा शक्रनिका ब्रह्मदत्तं नराधिप। राजानं समनुवाध्य जगामाभीव्सितां दिशम् ॥११२॥

भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर । राजा ब्रह्मदत्तले ऐसा कहकर वह पूजनी चिडिया उनने विदा ले अमीष्ट दिशाको चली गयी ॥ ११२॥

पतत् ते बहाद्चस पूजन्या सह भाषितम् । मयोक्तं नृपतिश्रेष्ठ किमन्यच्छोत्तमिच्छसि ॥११३॥

नृपश्रेष्ठ । राजा ब्रह्मदत्तका पूजनी चिडियाके साथ जो संवाद हुआ था। यह मैंने तुम्हे सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो १ ॥ ११३ ॥

चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

घर्ममे और भी बाबा खाल रहे हैं, ऐसे समयमे किस तरह रहना चाहिये १॥ १॥

भीष्म उवाच

अत्र ते वर्तियिष्यामि नीतिमापत्स् भारत। उत्सुज्यापि घुणां काले यथा वर्तेत भूमिपः॥ २॥ भीष्मजीने कहा-भरतनन्दन ! ऐसे समयमें मैं तुम्हे आपत्तिकालकी वह नीति वता रहा हैं। जिसके अनुसार भूमिपालको दयाका परित्याग करके भी समयोचित वर्ताव करना चाहिये ॥ २ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । भारद्वाजस्य संवादं राज्ञः शत्रुंजयस्य च ॥ ३ ॥

इस विषयमे भारहाज कणिक तथा राजा शत्रख्यके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है।। राजा शत्रंजयो नाम सौवीरेष महारथः। पप्रच्छार्थंवितिश्चयम् ॥ ४ ॥

भारद्वाजमुपागस्य सौबीरदेशमें शत्रुज्जय नामले प्रसिद्ध एक महारयी राजा थे। उन्होंने भारद्वाज कणिकके पास कर्तरयका निश्चय करनेके लिये उनसे इसप्रकार प्रवन किया-।। अलब्धस्य कथं लिप्सा लब्धं केन विवर्धते । वर्धितं पाल्यते केन पालितं प्रणयेत कथम ॥ ५ ॥

ध्यप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति कैसे होती है <sup>१</sup> प्राप्त द्रव्यकी चृद्धि किस तरह हो सकती है १ बढे हुए द्रव्यकी रक्षा किससे की जाती है ? और उस सुरक्षित द्रव्यका सदुपयोग कैसे किया

जाना चाहिये ११ ॥ ५ ॥

तस्मै विनिश्चितार्थाय परिपृष्टोऽर्थनिश्चयम्। उवाच ब्राह्मणो चाक्यमिदं हेतुमदुसमम्॥ ६॥

राजा गत्रख्यको शास्त्रका तात्पर्य निश्चितरूपसे कात था । उन्होंने जब कर्तव्य-निश्चयके हिये प्रश्न उपस्थित कियाः तब ब्राह्मण भारद्वाज कणिकने यह युक्तियुक्त उत्तम वचन बोळना आरम्भ किया—॥ ६॥

नित्यमुद्यतदण्डः स्याद्मित्यं विवृतपौरुषः। अव्छिद्रविछद्रदर्शी च परेषां विवसन्गः॥ ७॥

पाजाको सर्वदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहना चाहिये और सदा ही पुरुवार्थ प्रकट करना चाहिये। राजा अपनेमे छिद्र अर्थात् दुर्बेलता न रहने दे । शत्रुपक्षके छिद्र या दुर्बलता-पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओंकी दुर्यकताका पता चल जाय तो उनपर आक्रमण कर है।। ७॥

भृशमुद्धिजते नित्यमुद्यतद्ग्डस्य तसात् सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ ८ ॥

·जो सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहता है: उससे प्रजा-जन बहुत डरते हैं। इसलिये समस्त प्राणियोको दण्डके द्वारा ही कावूमें करे ॥ ८॥

पवं दण्डं प्रशंसन्ति पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः। तसाचतुण्ये तसिन् प्रधानो दण्ड उच्यते ॥ ९ ॥ (इस प्रकार तत्त्वदशीं विद्वान् दण्डकी प्रशसा करते हैं)

अतः सामः दान आदि चारो उगायोमे दण्डको ही प्रधान

बताया जाता है ॥ ९ ॥ छिन्नमूळे त्वधिष्ठाने सर्वेषां जीवनं इतम्। कथं हिं शाखास्तिष्ठेयुश्छित्रमूले वनस्पतौ ॥ १०॥ व्यदि मूल आधार नष्ट हो जाय तो उतके आश्रयते

जीवन-निर्वाह करनेवाले सभी शतुओंका जीवन नष्ट हो जता है । यदि क्षत्रकी जह काट दी जाय तो उसकी शालाएँ दैने रह सकती हैं १ ॥ १० ॥

मुलमेबादितश्चिन्द्यात् परपक्षस्य । पण्डितः । ततः सहायान् पक्षं च मूलमेवानुसाधयेत ॥ ११ ॥

भीदान् पुरुष पहले शत्रुपक्षके मुलका ही उन्हेद कर डाले । तत्पश्चात् उसके सहायको और पश्चपातियों हो भी उस मलके पथका ही अनुसरण करावे ॥ ११ ॥ समित्रितं सविकान्तं सुयुद्धं सुपलायितम्।

आपदास्पदकाले तु क्रवींत न विचारयेत्॥ १२॥

·संकटकाल उपस्थित होनेपर राजा सन्दर मन्त्रणाः उत्तम पराक्रम एवं उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा अवसर आ जाय तो सुन्दर ढगसे पलायन भी करे । आरत्कालके समय आवश्यक कर्म ही करना चाहिये। पर सोच विचार नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥

बाड्यात्रेण विनीतः स्याद्धद्येन यथा भुरः। ऋरुक्षणपूर्वाभिभागी च कामकोधी विवर्जयेत् ॥ १३॥

रराजा केवल यातचीतमें ही अत्यन्त विनयगील हो। हृदयको छुरेके समान तीला बनाये रखे। पहले सुमनगराकर मीठे वचन योले तथा काम क्रोधको त्याग दे ॥ १३ ॥

सपत्नसहिते कार्ये कत्वा सन्धि न विश्वसेत्। अपकामेत् ततः शीव्रं कृतकार्यो विचक्षणः॥ १४॥

धात्रुके साथ किये जानेवाठे समझीते आदि कार्यभ सिंध करके भी उसपर विश्वास न करे। अपना काम यना लेनेवर बुद्धिमान् पुरुष शीघ्र ही बहाँसे हट जाय ॥ १४ ॥ शर्तुं च सित्ररूपेण सान्त्वेनैवाभिसान्त्वयेत्। नित्यशस्त्रोद्दिजेत् तसाद्गृहात्सर्पयुतादिव ॥ १५॥ श्चानुको उषका मित्र वनकर मीठे वचनाने ही सान्त्रना

देता रहे; परतु जैसे सर्पयुक्त गृहसे मनुष्य दरता है; उसी प्रकार उस शत्रुते भी सदा उद्दिग्न रहे ॥ १५ ॥ यस्य बुद्धिः परिभवेत् तमतीतेन सान्त्ययेत्। अनागतेन दुष्पर्शं प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्॥१६॥ ्जिसकी बुद्धि संकटमें पड़कर शोवाभिभृत हो जायः

उसे भूतकालकी वार्ते (राजा नल तथा मगवान् भीराम आदिने जीवन चुत्तान्त ) सुनाकर सान्त्वना देः जिमकी दुदि अन्छी नहीं है, उसे भविष्यमें लामकी आजा दिलावर तथा विद्वार पुरुपको तत्काल ही घन आदि देकर गान्त करे ॥ १६॥ अञ्जलि शपर्थं सान्त्वं प्रणम्य शिरसा चंदेत्। अध्युप्रमार्जनं चैव कर्नव्यं भृतिमिञ्छता॥ १७॥ ्रेश्वर्य चाहनेवाले राजाको चाहिये कि वह अपूरर

देखकर अनुके सामने हाथ जोड़े। अपन लायः आसामन र और चरणोंमें सिर चुकाकर बातचीत करे। इतना ही नरीं। वह धीरज देकर उसके ऑस्तक पाँछे॥ १७॥ बहेदमित्रं स्कन्धेन यावन्कालस्य पर्ययः।

प्राप्तकालं तु चिज्ञाय भिन्द्याद् घटमिवाइमनि ॥ १८॥

्जनतक समय वदलकर अपने अनुकूल न हो जायः तनतक भनुको कंधेपर निलाकर दोना पढ़े तो वह भी करे; परंतु जन अनुकूल समय आ जायः तन उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे, जैसे पहेको पत्यरपर पटककर फोड़ दिया जाता है ॥ महत्तमिप राजेन्द्र तिन्द्रकालातवज्ज्वलेस् ।

मुहूर्तमपि राजेन्द्र तिन्दुकालातवज्ज्वलेत्। न तुपान्निरिवानचिंधूमायेत चिरं नरः॥१९॥

ग्रानेन्द्र ! दो ही घड़ी सही। मनुष्य तिन्दुककी लक्रडीकी मद्यालके समान जोर-जोरते प्रश्वित हो उठें ( शत्रुके समने घोर पराक्रम प्रकट करें ), दीर्घकालतक मुसीकी आयके समान विना ब्वालाके ही धूऑं न उठावे ( मन्द पराक्रमका परिचय न दें ) ॥ १९॥

नानार्थिकोऽर्थसम्बन्धं कृतच्नेन समाचरेत्। अर्था तु शक्यते भोकुं कृतकार्योऽवमन्यते।

तसात् सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणिकारयेत्॥ २०॥

'अनेक प्रकारके प्रयोजन रखनेवाळां मृतुष्यं क्रातक्षे धाय आर्थिक सम्बन्ध न जोड़े। किसीका भी काम पूरा न करे। क्यों- कि जो अर्थी (प्रयोजन-विद्विकी इच्छावाळा) होता है। उच्छे तो बारंबार काम ळिया वा वकता है। परतु विस्तक प्रयोजन विद्व हो जाता है। वह अपने उपकारी पुरुषकी उपेक्षा कर देता है, इछळिये दूसरोंके चारे कार्यं (जो अपने द्वारा होने- बाळे हों) अधूरे ही रखने चाहिये ॥ २०॥

कोकिल्स वराह्स मेरोः शून्यस्य वेश्मनः। नटस्य भक्तिमित्रस्य यच्छ्रेयस्तत् समाचरेत्॥ २१॥

'कोयल, युअर, सुमेर पर्वत, जून्यग्रह, नट तथा अनु-रक्त सुद्धद्—इनमें जो श्रेष्ठ गुण या विशेषताएँ हैं, उन्हें राजा काममें छात्रे% ॥ २१ ॥

उत्यायोत्याय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोर्गृहान् । कुराळं चास्य पुच्छेत यद्यन्यकुराळं भवेत् ॥ २२ ॥

परानको चाहिये कि वह प्रतिदिन उठ-उठकर पूर्ण साव-धान हो भनुके घर जाय और उसका अमङ्गल ही क्यों न हो रहा हो, यदा उसकी कुगल पूछे और मङ्गल-कामना करे ॥२२॥ नालसा: प्राप्तुवस्त्यर्थोन् न ह्वीवा नाभिमानिनः। न ख लोकरवाद् भीता न वै शश्वस् प्रतिद्विषः॥ २३॥

ंजो आलडी हैं। कावर हैं। अभिमानी हैं। लोकज्वांति डरनेवाले और उदा समयक्षी प्रतीकार्मे वेटे रहनेवाले हैं। ऐसे लोग अपने अमीध अर्यको नहीं पा सकते॥ २३॥ नात्मिन्छन्नं रिपुर्विद्याद् विद्यानिस्त्रम् त्

\* कीयवका श्रेष्ठ गुण है कण्डकी महुस्ता, सुझरके आक्रमण-को रोक्ष्मा विद्या है, यही उसकी विश्वेषता है, मेरका गुण है सबसे अधिक उत्रत होता, चुले घरकी विशेषता है अनेशको आश्रव देना, नटका गुण है, दूसरों तो अपने क्रिया-कौशब्दारा सनुष्ट करना तथा अनुरक्त पुढ़र्द्की विशेषता है हितप्रायणता। ये मारे गुण राजाको अपनाने चाहिये। ग्हेत् कूर्म इचाङ्गानि रक्षेत् विवरमात्मनः ॥ २४ ॥

पात्रा इस तरह सतर्क रहे कि उसके छित्रका शतुको

प्राज्ञ इस तरह सतक रह कि उसके छिन्नको पानुका पता न चले, पराद्व यह शानुके छिन्नको जान ले । जैसे कछुआ अपने सत्र शक्कोंको समेटकर छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिटोंको छिपाये रखे ॥ २४॥ अपने छिटोंको छिपाये रखे ॥

वकविचन्तयेदर्थान् सिंहवच पराक्रमेत्। वकवचावलभ्पेत शरवच विनिष्पतेत्॥२५॥

प्तजा बगुलेके समान एकाग्राचित होकर कर्तव्यविषयका चिन्तन करें। विंहके समान पराक्रम प्रकट करें। भेड़ियेकी मॉति सहसा आक्रमण करके शत्रुका धन खूट ले तथा बाणकी मॉति शत्रुऔपर टूट पड़े॥ २५॥

पानमक्षास्तथा नार्यो मृगया गीतवादितम्। यतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो हात्र दोषवान् ॥ २६॥

पाना जुआ स्त्री शिकार तथा गाना-वजाना—इन सनका संयमपूर्वक अनासक्तमायले स्वन करे; क्योंकि इनमें आसकि होना अनिष्टकारक है ॥ २६ ॥ इत्योत् सणमयं चापं शायीत सुगशायिकाम् । अन्यः स्यादन्थवेळायां चाधिर्यमपि संथयेत् ॥ २७ ॥

न्राजा वॉसका धतुर बनावे, शिरनके समान चौकका होकर सोवे, अचा बने रहनेयोग्य समय हो तो अंधेका माव किये रहे और अवनरके अनुसार बहरेका माव मी स्वीकार कर ले॥ २७॥

देशकाली समासाय विक्रमेत विचक्षणः। देशकालक्यवीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत्॥ २८॥

'बुद्धिमान् पुरुप देश और कालको अपने अनुकूल पाकर पराक्रम प्रकट करें । देश-कालकी अनुकूलता न होनेपर किया गया पराक्रम निष्फल होता है ॥ २८ ॥

कालाकालौ सम्प्रधार्यं चलावलमथातमनः। परस्य च चलं जात्वा तत्रातमानं नियोजयेत्॥ २९ ॥

'अपने लिये समय अच्छा है या खराव ! अपना पक्ष प्रवल है या निर्नल ! इन सन नार्तोका निश्चय करके तथा अनुके भी वलको समझकर युद्ध या स्विके कार्यमें अपने आपको लगावे ॥ २९॥

दण्डेनोपनतं शत्रुं यो राजा न नियच्छति। स मृत्युमुपग्रहाति गर्भमध्वतरी यथा॥३०॥

जो राजा दण्डले नतमस्तक हुए शत्रुको पाकर भी उसे नष्ट नहीं कर देता, वह अपनी मृत्युको आमन्त्रित करता है। ठीक उसी तरह, जैले खबरी मौतके स्त्रिये ही गर्म धारण करती है॥ ३०॥

सुपुष्पितः स्पाद्फछःफलवान् स्पाद् दुरारुहः । आमःस्पात् पकसंकारो न च शीयेत कस्पचित्॥ ३१ ॥

भीतिञ्ज राजा ऐसे बृक्षके समान रहे, जिसमें फूल तो खूब लगे हीं, परंतु फल न हो। फल लगनेपर भी उसपर चढना आयन्त कठिन हो। वह रहे तो कथा। पर दीखे पकेके समान तथा स्वयं कभी जीर्ण-शीर्ण न हो ॥ ३१ ॥ थाशां कालवतीं क्रयीत तां च विष्तेन योजयेत। विष्नं निमित्ततो व्रयान्निमित्तं चापि हेतुतः ॥ ३२ ॥

राजा शत्रकी आशा पूर्ण होनेमे विलम्ब पैदा करें उसमें विन्न डाल दे। उस विन्नका कुछ कारण बता दे और उस कारणको युक्तिसङ्गत सिद्ध कर दे॥ ३२॥

भीतवत् संविधातव्यं यावद् भयमनागतम्। आगतं तु भयं दृष्टा बहर्तन्यमभीतवत् ॥ ३३॥

'जबतक अपने ऊपर भय न आया हो। तबतक डरे हुएकी भाँति उसे टालनेका प्रयत करना चाहिये। परतु जब भयको सामने आया हुआ देखे तो निहर होकर शतुपर प्रहार करना चाहिये || ३३ ||

न संशयमनारुद्य नरो भद्राणि पश्यति। संशयं पुतरारुख यदि जीवति पश्यति॥ ३४॥

'जहाँ प्राणींका संशय हो, ऐसे कष्टको स्वीकार किये विना मनुष्य कल्याणका दर्शन नहीं कर पाता । प्राण-संकटमे पड़-कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना मला देखता है ॥ ३४ ॥

थनागतं विजानीयाद् यच्छेद् भयमुपस्थितम् । पनवृद्धिभयात किचिदनिवृत्तं निशामयेत्॥ ३५॥

भविष्यमे जा संकट आनेवाले हों। उन्हें पहलेसे ही जाननेका प्रयक्त करे और जो भय सामने उपस्थित हो जाय, उसे दबानेकी चेष्टा करें । दबा हुआ भय भी पुनः बढ़ सकता है। इस दरसे यही समझे कि अभी वह निवृत्त ही नहीं हुआ है ( और ऐसा समझकर सतत सावधान रहे ) ॥ ३५॥

परिवर्जनम् । प्रत्युपिश्यतकालस्य सुखस्य अनागतसुखाशा च नैव वृद्धिमतां नयः॥३६॥

·जिसके सुलम होनेका समय आ गया हो। उस सुखको त्याग देना और भविष्यमे मिलनेवाले सुलकी भागा करना-

यह बुद्धिमानोकी नीति नहीं है ॥ ३६ ॥ योऽरिणा सह संधाय सुखं खिरति विश्वसन्। स वृक्षांत्रे प्रसुप्तो वा पतितः प्रतिवुद्धन्यते ॥ ३७ ॥

·जो शत्रुके साथ सिव करके विश्वासपूर्वक सुखसे सोता है, वह उसी मनुष्यके समान है, जो वृद्धकी शाखापर गाढ़ी नींदमें सो गया हो।ऐसा पुरुष नीचे गिरने ( अनुदारा संकट-मे पड़ने ) पर ही सजग या सचेत होता है ॥ ३७ ॥

कर्मणा येन तेनैच मृदुना दारुणेन च। उद्धरेद् दीनमात्मानं समर्थो धर्ममाचरेत्॥ ३८॥ भानुष्य कोमज या कडोर, जिस किसी भी उपायसे सम्भव

हो। दीनदशासे अपना उद्वार करे । इसके वाद गक्तियाली हो पुनः धर्माचरण करे ॥ ३८॥

ये सपत्नाः सपत्नानां सर्वोस्तानुपसेवयेत्। आत्मनश्चापि वोद्धव्याश्चारा विनिष्टताः परेः ॥ ३९॥

(जो लोग शत्रुके शत्रु हो) उन सवका सेवन करना

चाहिये । अपने ऊपर शतुओंद्वारा जो गुप्तचर नियुक्त रिवे गये हीं। उनको भी पहचाननेका प्रयत्न करे ॥ ३९ ॥ चारस्त्वविदितः कार्य आत्मनोऽथ एरस्य च । पाषण्डांस्तापसादींश्च परचाष्टे अवेशयेत ॥ ४०॥

ध्यपने तथा शत्रके राज्यमें ऐसे गुप्तचर नियुक्त करे जिसको कोई जानता पहचानता न हो । शतुके सप्योन पालण्डवेषधारी और तपस्त्री आदिको ही गुमचर बनाहर भेजना चाहिये ॥ ४० ॥

विहारेषु प्रपास्नावसथेषु च। पानागारे प्रवेशेष्ठ तीर्थेषु च सभास च ॥ ४१ ॥

वे गुप्तचर बागीचा। धमने-फिरनेके स्थानः पीछल। धर्मशालाः मदविकीके स्थानः नगरके प्रवेशद्वारः तीर्थस्थान और समामवन-इन सब खलोंमे विचरें ॥ ४१ ॥ धर्माभिचारिणः पापाश्चौरा लोकस्य कण्टकाः ।

समागच्छन्ति तान् वुष्त्वा नियच्छेच्छमयीत च॥४२॥ ·कपटपूर्ण धर्मका आन्वरण करनेवाले, पापात्माः चोर तथा जगतके लिये कण्टकरूप मनुष्य वहाँ छन्नवेप धारण करके आते रहते हैं। उन सबका पता हमाकर उन्हें केंद्र कर ले अथवा भय दिखाकर उनकी पापवृत्ति शान्त कर है ।४२। न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्। विश्वासाद्भयमभ्येति नापरीक्ष्य च विश्वसेद्॥ ४३॥

(तो विश्वासपात्र नहीं है) उसपर कमी विश्वास न करें। परतु जो विश्वासपात्र है। उसपर भी अधिक विश्वास न करे। क्योंकि अधिक विश्वाससे भय उत्पन्न होता है। अतः विना जॉचे-बुझे किसीपर भी विश्वास न करे ॥ ४३ ॥

विश्वासियत्वा तु परं तत्त्वभूतेन हेतुना। अथास्य प्रहरेत् काले किचिद् विचलिते पदे ॥ ४४ ॥

'किसी यथार्थ कारणसे शत्रुके मनमें विश्वास उत्पन्न करके जन कभी उसका पैर लड़खड़ाता देखे अर्थात् उने कमजोर समझे तभी उसपर प्रहार कर दे || ४४ ||

अराङ्क समिप राह्नेत नित्यं राह्नेत राह्नितात्। भयं हाराड्विताज्जातं समूलमपि छन्तति॥४५॥

·जो सदेह करने योग्य न हो। ऐसे व्यक्तिपर भी सदेह करे—उसकी ओरसे चौकना रहे और जिससे मयकी आगद्गा हो। उसकी ओरसे तो सदा सत्र प्रकारते सात्रवान रहे ही। क्योंकि जिसकी ओरसे मयकी आगङ्का नहीं है। उसरी ओर-से यदि मय उत्पन्न होता है तो वह जड़मूलसहित नध कर देता है ॥ ४५ ॥

अवधानेन मौनेन कापायेण जटाजिनैः। विश्वासियत्वा द्वेष्टारमवलुम्पेद् यथा वृकः॥ ४६॥ ब्हात्रुके हितके प्रति मनोयोग दिखाकरा मौननन टेनरा

गेहुआ वस्त्र पहुनकर तथा जटा और मृगवमं भारण करहे अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करे और जब विश्वान हो जब तो मौका देखकर भूखे भेड़ियेकी तरह शतुरर ट्रूट पहे॥४६॥ पुत्रो वा यदि वा भ्राताषिता वा यदि वा सुदृद्ध । अर्थस्य विष्नं कुर्वाणा हन्तन्या भूतिमिन्छता ॥ ४७ ॥

(पुत्र, माई, पिता अयवा मित्र नो मी अर्थप्राप्तिमें विच्न डालनेवाले हीं, उन्हें ऐश्वर्य चाहनेवाला राजा अवस्य मार डाले ॥ ४७॥

गुरोरप्यविष्ठसस्य कार्याकार्यमजानतः। उत्तर्थं प्रतिपन्नस्य वृण्डो भवति शासनम्॥ ४८॥

म्यदि गुरु भी धमहमें भरकर कर्तव्य और अकर्तव्यको नहीं समझ रहा हो और हुरे मार्गपर चळता हो तो उसके लिये भी दण्ड देना उचित है। दण्ड उसे राहपर लात है ॥ ४८ ॥

सम्युत्थानाभिवादाभ्यां सम्प्रदानेन केनिवत् । प्रतिपुष्पफलाद्याती तीक्ष्णतुण्ड इव द्विजः ॥४९॥

्धानुके आनेपर उठकर उसका खायत करे, उसे प्रणाम करे और कोई अपूर्व उपहार दे। इन सन वर्ताबेंके द्वारा पहले उसे बदामें करे। इसके बाद ठीक बैसे ही जैसे तीखी चींचवाला पक्षी बृक्षके प्रत्येक फूल और फलपर चींच मारता है। उसी प्रकार उसके सामन और साध्यपर आधात करे।। नाविस्त्रन्या प्रसम्माणि नाकत्वा कर्म वाक्याम ।

नाच्छित्त्वा परममोंशि नाकृत्वा कमें दारुणम् । नाहत्त्वा मत्स्यघातीच प्रामोति महतीं श्रियम् ॥ ५० ॥

पाजा मछ्छीमारोक्षी मॉति दूसरोके ममें विदीर्ण किये विना, अत्यन्त बूर कमें किये विना तथा बहुतोंके प्राण छिये विना बढ़ी भारी सम्पत्ति नहीं पा सकता है ॥ ५० ॥ सास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रे चापि न विद्यते । सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपसस्तथा ॥ ५१ ॥

ंभी हैं जनमें ही मित्र अपना शत्तु नहीं होता है। सामर्थ-योगते ही शत्तु और मित्र उत्पन्त होते रहते हैं ॥ ५१ ॥ अमित्रं नैय मुखेत सदस्तं करणान्यपि । दुम्बं तत्रं-न कर्तव्यं हस्यात् पूर्वापकारिणम् ॥ ५२॥

'शतु करणाजनक वचन बोल रहा हो तो भी उसे मारे विना न छोड़े। जिसने पहले अपना अपकार किया हो। उसको अवश्य मार डाले और उसमें दुःख न माने॥ '५२॥

संप्रहानुप्रहे यद्धः सदा कार्योऽनसूयता। निग्रह्रश्चापि यत्नेन कर्तव्यो भूतिमिच्छता॥५३॥

'ऐञ्चर्यकी इच्छा रखनेवाला राजा दोषदृष्टिका परिल्याग करके सदा लोगोंको अपने पक्षमें मिलाये रखने तथा दूखरोंपर अनुप्रद करनेके लिये यलाबील बना रहे और शतुओंका दमन भी प्रयलपूर्वक करें ॥ ५३ ॥

प्रहरिष्यन् प्रियं ह्रियात् प्रहत्यैन प्रियोत्तरम् । असिनापि शिर्राञ्चला शोचेत च हदेत च ॥ ५४ ॥

'प्रहार करनेके लिये उचार होकर मी प्रिय वचन बोळे, प्रहार करनेके पश्चात् भी प्रिय वाणी ही बोळे, राज्वारसे रामुका मस्तक काटकर भी उसके लिये शोक करे और रोये॥ ५४॥

निमन्त्रयीत सान्त्वेन सम्मानेन तितिक्षया । छोकाराधनमित्येतत् कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ ५५ ॥

्टेश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले राजाको मधुर वचन वोलकर दूसरोंका सम्मान करके और सहनशील होकर लोगोको अपने पास आनेके लिये निमन्त्रित करना चाहिये, यही लोककी आराधना अपना साधारण जनताका सम्मान है। इसे अवस्य करना चाहिये॥ ५५॥

न शुष्कवैरं कुर्वीत बाहुभ्यां न नदी तरेत्। अनर्थकप्रनायुष्यं गोविषाणस्य भक्षणम्। दन्ताश्च परिमृज्यन्ते रसश्चापि न स्रभ्यते॥ ५६॥

्ख्खा बैर न करे तथा दोनों बॉहोंगे तैरकर नदीने पार न जाय। यह निरर्थक और आधुनाधक कर्म है। यह कुत्तेके द्वारा गायकाशींग चवाने जैशा कार्य है। जिस्से उसके दॉत भी रगड़ उठते हैं और रस भी नहीं मिळता है।। ५६।। विवर्गे विविधा पीडाज़बन्धास्त्रय एव च ।

सन्वर्ग । त्रावधा पाडानुबन्धास्त्रय एव च । सनुबन्धाः ग्रुमा क्षेयाः पीडाश्च परिवर्जयेत् ॥ ५७ ॥

धर्म, अर्थ और काम—हन त्रिविध पुरुषायों के सेवनमें लोम, मूर्खता और दुर्बलता—यह तीन प्रकारकी वाधा—अङ्कल उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके शान्ति, सर्वहितः कारी कर्म और उपमोग—य तीन ही प्रकारके फळ होते हैं। इन (तीनों प्रकारके) फळोको छुम जानना चाहिये। परंतु (उक्त तीनों प्रकारकी) वाधाशींने यत्नपूर्वक यचना चाहिये॥ म्ह्रुणयोदमान्नियोष्ट्री इन्हर्यने तथेय च।

पुनः पुनः प्रवर्धस्ते तस्माच्छेपं न धारयेत् ॥ ५८ ॥ 'ऋणः अग्नि और शत्रुमेले कुछ वात्री रह जाय तो वह वारवार वढता रहता है। इसिल्ये इनमेंने किसीको छोप नई।

छोड़ना चाहिये | १८ |

वर्धमानमृषं तिष्ठेत् परिभृताश्च राजवः। जनयन्ति भयं तीवं व्याधयश्चाप्युपेक्षिताः॥ ५९॥

्यदि बढता हुआ ऋण रह जायः तिरस्कृत शत्रु जीवित रहें और उपेक्षित रोग शेष रह जायँ तो ये सब तीन भय उत्पन्न करते हैं ॥ ५५ ॥

नासम्यक्कतकारी स्याद्प्रमत्तः सदा भवेत्। कण्डकोऽपि हि दुव्छिकोविकारं कुरुते चिरम्॥६०॥

ंकिसी कार्यको अच्छी तरह सम्पन्न किये विना न छोड़े और बदा सावधान रहे। श्रीरमें गड़ा हुआ कॉटा मीयदि पूर्णरूपे निकाल न दिया जाय—उतका कुछ माग शरीरमें ही टुटकर रह जाय तो वह चिरकालतक विकार उत्पन्न करता है॥ ६०॥

वधेन च मनुष्याणां मार्गाणां दूषणेन च। अगाराणां विनाशैक्ष परराष्ट्रं विनाशयेत्॥ ६१॥

मनुष्योक्त वध करके, सहकें तोड़-फोड़कर और घरोको नष्ट-प्रष्ट करके शत्रुके राष्ट्रका विष्वंत करना चाहिये॥ ६१ ॥ गुग्रहियँकालीनः श्वचेष्टः सिंहचिक्तमः। अनुद्धिगनः काकशङ्की भुजङ्गचरितं चरेत्॥ ६२॥

पाजा गीधके समान दुरतक दृष्टि डाले। बगुलेके समान लक्ष्यपर दृष्टि जमाये, कुत्तेके समान चौकन्ना रहे और सिंह-के समान पराकम प्रकट करे। मनमे उद्देशको स्थान न दे। कौएकी भाँति सशङ्क रहकर दूसरोंकी चेष्टापर ध्यान रक्खे और दूसरेके विलमें प्रवेश करनेवाले सर्वके समान शत्रका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे ।। ६२ ॥

श्ररमञ्जलिपातेन भीरुं भेदेन भेदयेत्। लब्धमध्यदानेन समं त्रव्येन विग्रहः ॥ ६३ ॥

अपनेसे शूरवीर हो। उसे हाथ जोड़कर वश्मे करे। जो डरपीक हो। उसे भय दिखाकर फोड़ ले। लोमीको धन देकर काब्में कर ले तथा जो बराबर हो उसके साथ युद्ध छेड दे॥ ६३॥

श्रेणीम्बयोपजापेषु वल्लभान्नयेषु भेदसंघातयोरपि ॥ ६४ ॥ परिरक्षेत श्रमात्यान

अनेक जातिके लोग जो एक कार्यके लिये संगठित होकर अपना दल बना लेते हैं, उस दलको श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणियोंके जो प्रधान हैं, उनमे जब भेद डाला जा रहा हो और अपने मित्रोंको अनुनय-विनयके द्वारा जब दूसरे लोग अपनी ओर खींच रहे ही तथा जब सब ओर मेदनीति और दलबंदीके जाल बिछाये जा रहे हों, ऐसे अवसरींपर अपने मन्त्रियोंकी पूर्णरूपसे रक्षा करनी चाहिये (न तो वे फूटने पानें और न स्वयं ही कोई दल बनाकर अपने निरुद्ध कार्य करने पावे । इसके लिये सतत सावधान रहना चाहिये ) ॥

मृदुरित्यवजानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्धिजन्ति च। तीक्णकाले भवेत् तीक्णो मृद्काले मृदुर्भवेत् ॥ ६५॥

राजा सदा कोमल रहे तो लोग उसकी अबहेलना करते हैं और सदा कठोर बना रहे तो उससे उद्दिग्न हो उठते हैं। अतः जब वह कठोरता दिखानेका समय हो तो कठोर बने और जब कोमलतापूर्ण बर्ताव करनेका अवसर हो तो कोमल बन जाय ॥ ६५ ॥

मृदुनैय मृदुं हन्ति मृदुना हन्ति दारुणम्। नासाच्यं मृदुना किंचित् तसात् तीक्ष्णतरो मृदुः॥ ६६॥

·बुद्धिमान् राजा कोमल उपायरे कोमल शत्रुका नाश करता है और कोमल उपायसे ही दाइण शत्रुका भी संहार कर डालता है। कोमल उपायसे कुछ मी असान्य नहीं है। अतः कोमल ही अत्यन्त तीक्ष्ण है ॥ ६६ ॥ काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः। प्रसाधयति कृत्यानि शत्रुं चाप्यधितिष्ठति ॥ ६७ ॥

इति अभिम्हाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेपर्वणि कणिकोपदेशे चट्यारिशद्धिकशततमोऽप्यायः ॥ ३४० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धपेपर्वमें क्षणिकका ठपदेशनियवह एक सी चालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ॥ १४०॥

प्जो समयपर कोमल होता है और समयपर कटोर का जाता है, वह अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है और हा पर भी उसका अधिकार हो जाता है ॥ ६७ ॥

पण्डितेन विरुद्धः सन्दुरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत । दीघी बुद्धिमतो बाहु याभ्यां हिंसति हिंसितः॥ ६८॥

'विद्वान प्रकार विरोध करके भी दर हैं' ऐसा सहस-कर निश्चिन्त नहीं होना चाहिये। क्योंकि बढिमानकी होत बहुत बड़ी होती हैं ( उसके द्वारा किये गये प्रतीकारके उनार दूरतक प्रभाव डालते हैं ); अतः यदि धुद्धिमान् पुरुषार चोट की गयी तो वह अपनी उन विशाल भुजाओंद्वारा दुखे भी शत्रका विनाश कर एकता है ॥ ६८ ॥

न तत तरेद यस्य न पारमुत्तरे-न्न तद्धरेद् यत् पुनराहरेत् परः। न तत् खनेद यस्य न मूलमुद्धरे-न्न तं हन्याद् यस्य शिरो न पातयेत्॥६९॥

·जिसके पार न उतर सके। उस नदीको तैरनेका साहस न करे । जिसको शत्रु पुनः वलपूर्वक वापस ले सके ऐसेधन का अपहरण ही न करें । ऐसे वृक्ष या शत्रको खोदने या नष्ट करनेकी चेष्टा न करे जिसकी जड़को उखाड़ पॅडना सम्भव न हो सके तथा उस बीरपर आधात न करें। जिसका मस्तक काटकर घरतीपर गिरा न <del>वके 1</del>1 ६९ 11

वृजिनाभिसंहितं इतीदमुकं न चैतदेवं पुरुषः समाचरेत्। परप्रयुक्ते न कथं विभावये-दतो मयोकं भवतो हितायिंना ॥ ७० ॥

ध्यह जो मैंने शतुके प्रति पापपूर्ण वर्तावका उपदेश किया है। इसे समर्थ पुरुष सम्यत्तिके समय कदापि आचरणमें न लावे । परंतु जब शत्रु ऐसे ही वर्तावाँद्वारा आने उत्तर संकट उपस्थित कर दे, तब उसके प्रतीकारके लिये वह इन्हीं उपायोंको काममें व्यनेका विचार क्यों न करे, इसीलिये तुरहारे हितकी इच्छारे मैंने यह सत्र कुछ बताया है। ॥ ७० ॥

यथाबदुकं चचनं हितार्थिना निशम्य विप्रेण सुवीरराष्ट्रपः। तथाकरोद् वाक्यमदीनचेतनः श्चियं च दीसां युभुजे सवान्यवः॥७१॥ हितार्थी ब्राह्मण भारहाज कणिककी कही हुई उन यमार्थ बातोको सुनकर सीवीरदेशके राजाने उनका यथोचितम्परे पाळन किया। जिससे वे चन्सु-चान्धर्वोसहित समुरूचल गः छस्मीका उपमोग करने रूगे || ७१ ||

### एकचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

'ब्राक्षण भयंकर संकटकालमें किस तरह जीवन निर्वाह करे' इस विषयमें विश्वामित्र मनि और चाण्डालका संवाद

युधिष्टिर उवाच

होंने परमके धर्मे सर्वें छोकाभिङ्गिते । अधर्मे धर्मतां नीते धर्मे चाधर्मतां गते ॥ १ ॥ मर्यादाछु विनयाछु ध्रुभिते धर्मेनिक्षये । राजिमः पीढिते छोके परैर्वापि विशास्पते ॥ २ ॥ सर्वाध्रमेषु मृद्धेषु कर्मस्प्रहतेषु च । कामार्व्होभाच मोहाच्च भयं पश्यस्य भारत ॥ ३ ॥ सविद्दवस्तेषु सर्वेषु नित्यं भीतेषु पार्थंव । निक्त्या हन्यमानेषु वद्भयस्य परस्परम् ॥ ४ ॥ सम्प्रदीसेषु देशेषु ब्राह्मणे चातिपीढिते । ध्रवर्षित च पर्जन्यं मिथो भेदे समुत्थिते ॥ ५ ॥ सर्वेसिम् दस्युसाद् भूते पृथिव्यामुपजीवने । किनिस्तद् ब्राह्मणो जीवेज्ञवस्य काल ब्रागते ॥ ६ ॥ किनिस्तद् ब्राह्मणो जीवेज्ञवस्य काल ब्रागते ॥ ६ ॥

युषिप्रिरने पूछा- अवानाय । मरतनन्दन । भूपाल-रिरोसणे । जन वन छोगोंके द्वारा चर्मका उछहन होनेके कारण श्रेंड धर्मांडीण हो चले, अवर्मको धर्म मान िज्याजाय और धर्मको अवर्म धमझा जाने छोग, धारी मार्गदाएँ नष्ट हो जाँग, धर्मका निक्षय डांवॉडोल हो जाय। राजा अवया धार्च प्रजान गीदा देने छाँग, धारी धाअस किकर्तव्यविष्क हो जाउँ। धर्मकर्म नष्ट हो जाउँ। काम, जोम तथा मोहके कारण धवको धर्मकर्म नष्ट हो जाउँ। काम, जोम तथा मोहके कारण धवको धर्मकर्म नष्ट हो जाउँ। काम, जोम तथा मोहके कारण धवको धर्मकर्म नष्ट हो जाउँ। काम, जोम तथा मोहके कारण धवको धर्मकर्म नष्ट हो जाउँ। धारी हो एक हो काम, हो एक प्रकार । धारी हो हो धर्म छोग छोग घोलेल एक धर्म अर छान हो परस्त वैर्सिक्स और पूछ वह जाय और प्रचापर जीविकांते छोरे छोम छुठेरों अर्थान हो जाउँ। तथा धवम समय उपस्थित होनेपर ब्राह्मण किस उपायवे जीवन-निर्नाह करे । ॥ १-६॥

अतितिञ्चः पुत्रपौत्रामग्रुकोशान्नराधिय। कथमापत्सु वर्तेत तन्मे बृहि पितामह॥ ७॥

नरेखर | पितामह | यदि बाह्मण ऐसी आपत्तिके समय दयावन अपने पुत्र-मौत्रांका परित्याम करना न चाहे वो वह कैसे जीविका चलावे। यह मुझे बतानेकी क्रया करें ॥ ७ ॥ कथं च राजा वर्तेत लोके कलुपतां गते । कथमर्थांच धर्माच न होयेत परंतप ॥ ८ ॥

परतप् । जब लोग पापपरायण हो नाँवै उस स्ववसामें राजा कैसा वर्ताव करें, जिससे वह वर्म और सर्यंसे भी भ्रष्ट न हो १॥ ८॥

भीष्य उवाच राजमूळा महावाहो योगक्षेमखुबृष्ट्यः । <sup>म</sup>॰ स॰ २—१२. २२प्रजासु व्याधयश्चेत मरणं च भयानि च ॥ ९ ॥ भीष्मजीने कहा—महाबाहो ! प्रजाके योग, क्षेम,

भाष्मवास कहा रहाताहा: नगाण राज्य कारण उत्तम दृष्टिः व्याधिः मृत्यु और भय-इन सवका मूळ कारण राजा ही है ॥ ९ ॥

कृतं त्रेतां द्वापरं च कलिक्ष भरतर्षभ । राजमूला इति मतिमंम् नास्त्यत्र संशयः ॥ १०॥

मरतभेष्ठ । चत्वयुग, त्रेता, द्वापर औरकव्युग—इन स्वकामूळ कारण राजा ही है। ऐसा मेरा विचार है । इसकी धत्यतामें युद्धे तिनेक भी संदेह नहीं है ॥ १० ॥ द्वस्मिस्त्वभ्यागते काले प्रजानां दोषकारके । विकानवलमास्थाय अीवितव्यं भवेत् तदा ॥ ११ ॥

प्रजाञींके लिये दोप उत्पन्न करनेवाले ऐसे भयानक समयके आनेपर ब्राह्मणको विज्ञान-बलका आश्रय हेकरजीवन-निर्वाह करना चाहिये॥ ११॥ अञ्जान्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।

बना-जुदाहर-तामामातहास पुरातनम्। विश्वामित्रस्य संवादं चाण्डालस्य च पक्कणे॥ १२ ॥ इस विषयमें चाण्डालने यरमें चाण्डाल और विश्वामित्र-

इस विषयम चाण्डाळक घरम चाण्डाळ और विश्वामित्र-को वो संबाद हुआ या उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण होग दिया करते हैं ॥ १२ ॥

ष्ट्रेताद्वापरयोः संधौ तदा दैवविधिकमात् । अनावृष्टिरभृद् योरा छोके द्वादशवार्षिकी ॥ १२ ॥ शेता और द्वापरके संधिको बात है। दैववरा संगरमें मारह

त्रवा आर द्वापरक साधका बात है, देवनश संभारमें बारक वर्षोतक भयंकर अनाष्ट्रिष्ट हो गयी ( वर्षो हुई ही नहीं ) ॥ भजानामतिवृद्धानां युगान्ते ससुपस्थिते । त्रताविमोक्षसमये द्वापरप्रतिपादने ॥ १४ ॥

त्रेतायुग प्रायः बीत गया याः द्वापरका आरम्भ हो रहा याः प्रकार्य बहुत बढ गयी यीः जिनके लिये वर्षा बंद हो जानेने प्रत्यकाल-का उपस्थित हो गया ॥ १४ ॥ न वर्षा सहस्राक्षः प्रतिलोमोऽभवद् गुरुः । जनाम दक्षिणं मार्ग सोमो न्यानुचलस्याः ॥ १५ ॥

इन्द्रने वर्षा यंद कर दी थी। मुइस्पति प्रतिछोम (वकी) हो गया था। चन्द्रमा विकृत हो गया था और वह दक्षिण मार्गपर चळा गया था॥ १५॥

नावश्यायोऽपि तत्राभृत् कुत पवाभ्रजातयः। नद्यः संक्षिततोयौद्याः किचिदन्तर्गतास्ततः॥१६॥

उन दिनों कुहाण भी नहीं होता था, फिर बादल कहाँ-चे उत्पन्न होते । नदिसेंका जलप्रवाह अत्यन्त कीण हो गया और कितनी ही नदिसें सहस्य हो गयीं ॥ १६ ॥ सर्राखि स्वरितक्षेत्र कृषाः प्रस्नवणानि च । हत्तित्वयो न लक्ष्यन्ते निसर्गाद् दैवकारितात् ॥ १७ ॥

बड़े-बड़े सरोबर, सरिताएँ, कृप और झरने भी उस देवविहित अथवा स्वामाविक अनावृष्टिसे श्रीहीन होकर दिखायी ही नहीं देते थे ॥ १७ ॥

विनिवृत्तसभाप्रपा । उपशुष्कजलस्थाया निर्वपदकारमङ्गला ॥ १८ ॥ तिवत्तयज्ञ**खा**ध्याया निवृत्तविपणापणा । **उच्छिन्नकपिगोरक्षा** विप्रणप्रमहोत्सवा ॥ १९ ॥ **निवृत्तयु**पसम्भारा

छोटे छोटे जलागय सर्वथा सूख गये। जलामावके कारण पौंसले वद हो गये। भूतलपर यज्ञ और स्वाध्यायका लोप हो गया । वषटकार और माङ्गलिक उत्सवीका कहीं नाम भी नहीं रह गया । खेती और गोरक्षा चौपट हो गयी। बाजार-हाट बंद हो गये । यूप और यज्ञोंका आयोजन समाप्त हो गया तथा बड़े बड़े उत्तव नष्ट हो गये ॥ १८-१९ ॥

अस्थिसंचयसंकीणी महाभूतरवाक्रला। द्ग्धग्रामनिवेशना ॥ २०॥ शून्यभूयिष्ठनगरा

सब ओर हिंडुगॅंके देर लग गये। प्राणियोंके महान् आर्तनाद सब ओर ब्याप्त हो रहे थे। नगरके अधिकाश भाग उजाड़ हो गये थे तथा गाँव और वर जल गये थे ॥ २०॥ क्रविचोरैः क्षविच्छस्रैः क्षचिद् राजभिरातुरैः । शून्यभूयिष्ठनिर्जना ॥ २१ ॥ परस्परभयाचीव

कहीं चोरोसे, कही अस्त्र गस्त्रीसे, कहीं राजाओंसे और कहीं धुधातुर मनुष्योदारा उपद्रव खडा होनेके कारण तथा पारस्परिक भयसे भी वसुधाना बहुत बडा भाग उजाड़ होकर निर्जन बन गया था ॥ २१ ॥

वृद्धबालविनाकृता । गतदैवतसंस्थाना परस्परपराहता ॥ २२॥ गोजाविमहिषीहीना

देवालय तथा मठ-मन्दिर आदि संस्थाएँ उठ गयी थीं। बालक और बूदे मर गये थे, गाय, भेड़, बकरी और भैंहें प्रायः समाप्त हो गयी थीं। श्चघातुर प्राणीएक दूसरेपर आधात करते थे ॥ २२ ॥

प्रणप्रीवधिसंचया । हतारक्षा इतविप्रा वमूव चसुधा तदा॥२३॥ सर्वभूतरुतप्राया

ब्राह्मण नष्ट हो गये थे, रक्षकतृन्दका भी विनाश हो गया था, ओषधियोंके समूह ( अनाज और फल आदि ) भी नष्ट हो गये थे, वसुधापर सब ओर समस्त प्राणियोंका हाहा-कार व्याप्त हो रहा था॥ २३॥

तिसन् प्रतिभये काले क्षते धर्मे युधिष्ठिर। वभूद्यः श्लुधिता मर्त्याः बादमानाः परस्परम् ॥ २४ ॥

युधिष्ठिर ! ऐसे मयंकर समयमे धर्मका नाश हो जानेके कारण भूखसे पीड़ित हुए मनुष्य एक दूसरेको खाने छमे ॥२४॥ भूषयो नियमांस्त्यक्त्वा परित्यज्याग्निदेवताः। आश्रमान् सम्परित्यज्य पर्यधायन्नितस्ततः ॥ २५ ॥ अग्निके उपासक ऋषिगण नियम और समिहोत्र त्यागकर

अपने आश्रमींको भी छोड़कर भोजनके लिये इपर उदा दौड रहे थे॥ २५॥

विश्वामित्रोऽथ भगवान महपिरनिकेतनः। श्रधापरिगतो धीमान् समन्तात् पर्यधायत् ॥ २६ ॥

इन्हीं दिनो बुद्धिमान् महपि भगवान् विश्वामित्र भयसे पीडित हो घर छोड़कर चारों और दीड़ लगा रहे ये ॥२६॥ त्यकत्या दारांश्च पुत्रांश्च कसिंश्च जनसंसदि। भक्ष्याभक्ष्यसमो भूत्वा निरग्निरनिकेतनः॥२५॥

जन्होंने अपनी पत्नी और पत्नोंको किसी जनसमुदार्गमें छोड़ दिया और खय अग्निहोत्र तथा आश्रम त्यागहर मध और अमक्ष्यमें समान माव रखते हुए विचरने छगे ॥ २७ ॥ स कदाचित् परिपतव्यवचानां निवेशनम्।

हिस्ताणां प्राणिघातानामाससाद वने क्षचित ॥ २८ ॥ एक दिन वे किसी वनके भीतर प्राणियोंका वथ करने बाले हिंसक चाण्डालोंकी वस्तीमें गिरते-पड़ते जा पहुँचे॥२८॥

श्वचर्मच्छेदनायतम् । विभिन्नकलशाकीर्ण वराहखरभग्नास्थिकपाळघटसंकुलम्

वहाँ चारों ओर ट्रटे-फूटे घरींके खपरे और ठीकरे पिए। पढ़े थे। कुत्तींके चमड़े छेरनेवाले हथियार रमसे हुए थे। सूअरों और गदहोंकी टूटी हड्डियों। खपड़े और घड़े वहाँ सर ओर मरे दिखायी दे रहे थे ॥ २९॥

निर्माल्यकृतमृवणम् । **मृत्तचैलपरिस्ती**र्ण कृतचिद्धकुरीम्द्रम् ॥ ३०॥ सर्पनिर्मोक्रमालाभिः

मुदाँके उत्परसे उतारे गये कपड़े चारों ओर पंलाये गये थे और बहींने उतारे हुए फूलकी मालऑंसे उन चाण्डालीके घर सजे हुए थे। चाण्डालोकी कुटियों और मटोको सर्पनी केंचुळोंकी मालाओंवे विभृषित एव चिहित दिया गया था ॥ गर्दभध्वनिनादितम् । कुक्कुटाराववहुलं

उद्दंघोषद्भिः खरैर्वाक्यैः कलहद्भिः परस्परम् ॥ ३१ ॥ उस पल्लीमें सब और मुगोंकी 'कुबुहकू' की आवात गूँज रही थी। गदहोंके रेंकनेकी ध्वनि भी प्रतिस्वनित हो रही थी । वे न्वाण्डाल आपसमे शगड़ा-फसाद फरके कटोर गचर्नी द्वारा एक दूसरेको कोसते हुए कोलाइल मचा रहे थे॥ ११॥

उल्रुकपक्षिघ्यनिभिर्देवतायतनेर्वृतम् श्वयूथपरिवारितम् ॥ ३२॥ लोहघण्टापरिष्कार<u>ं</u> वहाँ कई देवालय थे, जिनके भीतर उल्ह पतीरी

आवाज गूजती रहती थी । वहाँके घरों को होईनी परियोध सजाया गया या और घड-के छुड कुत्ते उन घर्तिरे घेरे हुए ये ॥ ३२ ॥

तत् प्रविश्य शुधाविष्टो विश्वामित्रो महानृपिः । आहारान्वेपणे युक्तः परं यसमं समास्थितः॥ १३॥ उस वस्तीमें घुसकर भूखते पीड़ित हुए महर्गि विक्रीनित

आहारकी खोजमें लगकर उसके लिये महान् प्रयत्न करने हुने।।

न च कचिद्विन्द्रत् स भिक्षमाणोऽपि कौशिकः । मांसमन्तं फलं मूलमन्यद् वा तत्र किञ्चन ॥ ३४ ॥

विश्वामित्र वहीं घर-घर चूम घूमकर मील मॉयले फिरे परत कहीं भी उन्हें माल, अल, फल, मूल या दूसरी कोई बस्तु प्राप्त न हो सकी ॥ ३४॥

अहो सुच्छूं मया प्राप्तमिति निश्चित्य कौशिकः । पपात भूमौ दौर्वस्यात् तस्मिश्चाण्डास्यक्षे ॥ ३५ ॥

'अहो । यह तो मुझपर बडा भारी सकट आ गया।'
ऐसा सोचते-सोचते विश्वामित्र अस्यन्त दुर्बळताके कारण वहीं
एक चाण्डाळके घरमें पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३५ ॥
स चिन्तयामास मुनिः किं जु मे सुकृतं भवेत् ।
कथं वृथा न मृत्युः स्थादिति पार्थिवसत्तम ॥ ३६ ॥

नृपश्रेष्ठ । अत्र वे मुनि यह विचार करने छगे कि किस तरह मेरा भळा होगा ! क्या उपाय किया जायः जिससे अल-के बिना मेरी व्यर्थ मृत्यु न हो सके ! ॥ ३६ ॥

स ददर्श श्वमांसस्य कुतन्त्रीं विततां मुनिः। चाण्डाळस्य गृहे राजन् सद्यः शस्त्रहतस्य वै ॥ ३७ ॥

राजन् ! इतनेहीमे उन्होंने देखा कि चाण्डालके घरमें तुरंतके शस्त्रद्वारा मारे हुए कुचेकी जॉवके मासका एक वडा-सा टुकडा पडा है ॥ ३७ ॥

स चिन्तयामास तदा स्तैन्यं कार्यमितो मया। न हीदानीमुपायो मे विद्यते प्राणधारणे॥३८॥

तन. मुनिने सोचा कि 'मुझे यहाँचे इस मासकी चोरी करनी चाहिये: क्योंकि इस समय मेरे लिये अपने प्राणोंकी रक्षाका दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३८ ॥ आपत्सु विहितं स्तैन्यं विशिष्टसमहीनतः । विमेण प्राणरक्षार्थं कर्तव्यमिति सिश्चयः ॥ ३९ ॥

'आपत्तिनाळमें पाणरक्षाके लिये ब्राह्मणको श्रेष्ठः समान तया द्दीन मनुष्यके घरछे चोरी कर लेना उचित है, यह गाळका निश्चित विधान है ॥ ३९॥

हीनादादेयमादौ स्यात् समानात् तदनन्तरम् । असम्भवे वाऽऽददीतिविशिष्टादपिधार्मिकात् ॥ ४० ॥

(पहले हीनपुरुषके घरसे उसे मध्य पदार्थकी चोरी करना चाहिये । वहाँ काम न चछे तो अपने समान व्यक्तिके घरसे खानेकी वस्तु छेनी चाहिये, यदि वहाँ भी अभीशितिद्व न हो सके तो अपनेसे विशिष्ट वर्मातम पुरुषके यहाँसे वह खाद्य वस्तुका अपहरण कर छे ॥ ४०॥

सोऽहमन्त्यावसायानां हराम्येनां प्रतिप्रहात्। न स्तैन्यदोपं पञ्चामि हरिष्यामि श्वजाघनीम् ॥ ४१ ॥

'अत' इन चाण्डालेंके घरते में यह कुचेकी जॉब चुराये लेता हूँ। किवीके यहाँ दान लेनेसे अविक दोप मुझे इस चोरीमें नहीं दिखायी देता है; अतः अवस्य इसका अपहरण करूँगा'॥ ४१॥

पतां वुद्धि समास्थाय विश्वामित्रो महामुनिः । तस्मिन् देशे स सुष्वाप श्वपचो यत्र भापन ॥ ४२ ॥

मरतनन्दन! ऐसा निश्चय करके महामुनि विश्वामित्र उसी स्थानपर सो गये, बहाँ चाण्डाल रहा करते ये ॥ ४२ ॥ स विगाढां निशां द्दृष्टा सुप्ते चाण्डालपक्कणे । शनैकत्थाय भगवान् प्रविवेश कुटीमठम् ॥ ४३ ॥

जब प्रगाद अन्वकारते युक्त आधी रात हो गथी और चाण्डाबके घरके सभी लोग सो गये। तब मगबाद विश्वामित्र धीरेसे उठकर उस चाण्डालकी कुटियामे शुत गये ॥ ४३ ॥ स सुप्त हम चाण्डालः इलेण्मापिहितलोचनः ।

स सुप्त ६व चाण्डाळः इलेप्सापिहितलोचनः । परिभिन्नसरो रूक्षः प्रोवाचाप्रियदर्शनः ॥ ४४ ॥

वह चाण्डाल सोया हुआ जान पहता था। उसकी ऑर्ंस कीचड़से बद सी हो गयी थीं। परतु वह जागता था। वह देखनेमें यड़ा सयानक था। स्वमावका रूखा भी प्रतीत होता था। मुनिको आया देख वह फटे हुए स्वरमें बोल उठा॥

#### श्रपच उवाच

कः कुतन्त्रीं घटयति सुते चाण्डाळपकणे । जागर्मिनात्र सुतोऽसिहतोऽसीतिच दारणः॥ ४५॥ विश्वामित्रस्ततो भीतः सहसा तसुवाच ह । तत्र मीढाकुळसुखः सोद्वेगस्तेन कर्मणा॥ ४६॥

चाण्डाळ से कहा — अरे ! चाण्डाहों के घरों में तो सव लोग-सो गये हैं । फिर कौन यहाँ आकर कुसेकी जॉब हेनकी चेदा कर रहा है १ में जागता हूँ, सोमा नहीं हूँ । मैं देखता हूँ, त् मारा गया । उस मूर स्वभाववाले चाण्डालने जब ऐसी बात कही, तव विस्मामित्र उससे डर गये । उनके मुखपर लजा पिर आयी । वे उस नीच कमसे उद्दिग्न हो सहसा बील उदे—॥ ४५-४६ ॥

विश्वामित्रोऽहमायुष्मवागतोऽहं चुभुक्षितः । मा वर्धार्मम सद्वुद्धे यदि सम्यक् प्रपश्यसि ॥ ४७ ॥

'आयुष्मन् । में विश्वामित्र हूँ । भूखरे पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ । उत्तम हुद्दिवाले चाण्डाल ! यदि त् टीक-ठीक देखता और ममझता है तो भेरा वब न कर' ॥ ४७ ॥ चाण्डालस्तद् वचः शुरुवा महर्षेभीवितारमनः ।

शयनादुपसम्भ्रान्त उद्ययौ प्रति तं ततः॥ ४८॥

पवित्र अन्तरकरणवाजे उस महर्षिका वह वचन धुनकर चाण्डाल घरराकर अपनी शब्यांसे उठा और उनके पास चला गया ॥ ४८ ॥

स विस्टबाशु नेत्राभ्यां वहुमानात् कृताङ्गलिः । उवाच कौशिकं राजौ ब्रह्मन् किं ते चिकीर्षितम् ॥४९॥

उछने बड़े आदरके खाय द्वाय जोड़कर नेत्रोंसे ऑसू बहाते हुए वहाँ विश्वामित्रजीसे कहा—'ब्रह्मत् ! इस रातके समय आपकी यह कैसी चेष्टा है !—आप क्या करना चाहते हैं १९ ॥ ४९॥ विश्वामित्रस्तु मातङ्गमुवाच परिसान्त्वयन् । क्षुधितोऽहं गतप्राणो हरिष्यामि श्वजाधनीम् ॥ ५० ॥

विश्वामित्रने चाण्डाङको सान्त्वना देते हुए कहा—पराई | मैं बहुत भूखा हूँ | मेरे प्राण जा रहे हैं; अतः मैं यह कुत्तेकी जॉघ छे जाऊँगा || ५० ||

क्षुधितः कलुषं यातो नास्ति हीरदानार्थितः। क्षुच मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाधनीम्॥ ५१॥

्भूखके मारे यह पापकर्म करनेपर उत्तर आया हूँ। भोजनकी इच्छावाले भूखे मनुष्यको कुछ भी करनेमें जबा नहीं आती। भूख ही मुझे कलक्कित कर रही है, अतः मैं यह कुत्तेकी जॉघ ले जार्जैंगा।। ५१॥

अवसीदिन्ति मे प्राणाः श्रुतिर्मे नश्यति श्रुधा । दुर्वेलो नष्टसंबश्च भक्ष्याभक्ष्यविवर्जितः ॥ ५२ ॥

ंमेरे प्राण शिथिल हो रहे हैं। क्षुवारे मेरी अवणशक्ति नष्ट होती जा रही है। मैं दुवला हो गया हूँ। मेरी चेतना छप्त-सी हो रही है। अतः अब मुझमें मस्य और अमस्यका विचार नहीं रह गया है।। ५२।।

सोऽधर्मे बुद्धश्वमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम् । स्रदन् भैक्ष्यं न विन्दामि यदा युष्माकमालये ॥ ५३ ॥ तदा बुद्धिः इता पापेहरिष्यामि श्वजाघनीम् ।

भी जानता हूँ कि यह अवर्म है तो भी यह कुत्तेकी जॉव हे जाऊँगा। मैं तुमलोगोंके वरोपर चूम-चूमकर मॉगनेपर मी जब भीख नहीं पा सका हूँ, तब मैंने यह पापकर्म करने-का विचार किया है; अतः कुत्तेकी जॉव हे जाऊँगा ॥५३३॥ अक्षिमुंखं पुरोधाश्च देवानां शुचिषाड् विमु: ॥ ५४॥ पश्चावत् सर्वभुग् झह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः।

'अप्निदेव देवताओं के मुख हैं। पुरोहित हैं। पवित्र द्रव्य ही ब्रह्म करते हैं और महान् प्रमावशाली हैं तथापि वे जैसे अवस्थाके अनुसार सर्वमक्षी होगये हैं। उसी प्रकार में ब्राह्मण होकर भी सर्वमक्षी बन्र्गा; अतः द्रम धर्मतः मुझे ब्राह्मण ही समझों। ॥ ५४५ ॥

तमुवाच स चाण्डालो महर्षे श्रुणु मे वचः॥ ५५॥ भुत्वातत् त्वं तथाऽऽतिष्ठ यथा धर्मो न हीयते।

तब चाण्डालने उनसे कहा—'महर्षे ! मेरी बात धुनिये और उसे सुनकर ऐसा काम कीजिये। जिससे आपका धर्म नष्ट कोर उसे सुनकर ऐसा काम कीजिये। जिससे आपका धर्म नष्ट

धर्मे वापि विप्रवे श्रणु यत् ते व्रवीम्यहम् ॥ ५६॥ श्रुगालाद्धमं श्र्वानं प्रवद्ति मनीषिणः। तस्याप्यधम उद्देशः शरीरस्य श्र्वज्ञावनी ॥ ५७॥

त्रहार्षे । मैं आपके लिये भी जो घर्मकी ही वात वता रहा हूँ, उते सुनिये । मनीषी पुरुष कहते हैं कि कुत्ता सियारसे भी अधम होता है। कुत्तेके शरीरमें भी उसकी औचका भाग सबसे अधम होता है।। ५६-५७॥

नेदं सम्यग् व्यवसितं महपें धर्मगहिंतम्। चाण्डाळसस्य हरणमभक्ष्यस्य विशेषतः॥ ५८॥

पहर्षे ! आपने जो निश्चय किया है, यह ठीक नहीं है। चाण्डाळके घनका, उसमें भी विशेषरूपते अमस्य पदार्पना अपहरण घमेंकी दृष्टिते अत्यन्त निन्दित है ॥ ५८ ॥

साध्वन्यमञ्जपदय त्वमुपायं प्राणधारणे । न मांसळोभात् तपसो नादास्ते स्थान्महामुने॥ ५९॥

'महासुने । अपने प्राणींकी रक्षाके लिये कोई दूवरा अच्छा खा उपाय खोचिये । माखके लोमचे आपकी तपस्याका नाग्र नहीं होना चाहिये ॥ ५९ ॥

जानता विहितं धर्मे न कार्यो धर्मसंकरः। मा स्म धर्मे परित्याक्षीस्त्वं हि धर्मभृतां वरः॥ ६०॥

्आप शास्त्रविहित धर्मको जानते हैं, अतः आपके द्वारा धर्मर्थकरताका प्रचार नहीं होना चाहिये। धर्मका त्याग न कीजिये; क्योंकि आपधर्मीत्माओंमें श्रेष्ठ चमक्षे जाते हैं? ॥६०॥ चिश्र्यामित्रसत्ततो राजशित्युको भरतर्यम।

श्चधार्तः प्रत्युवाचेदं पुनरेव महामुतिः॥ ६१॥ भरतश्रेष्ठ ! नरेश्वर । चाण्डालके ऐता कहनेपर सुचारी

भरतकष्ठ । गरकर । चाञ्चाक द्या करनार प्रभाव पीडिच हुए महामुनि विश्वामित्रने उते इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १२ ॥

निराहारस्य सुमहान् यम कालोऽभिधावतः। न विद्यतेऽप्युपायध्य कश्चिन्मे प्राणधारणे॥ ६२॥

्में मोजन न मिलनेक कारण उसकी प्राप्तिके हिये इपर-उघर दौड़ रहा हूं। इसी प्रयत्नमें एक छंग समय व्यतीत हो गयां) किंद्र मेरे प्राणीकी रखाने लिये अवतर कोई उपाय हाथ नहीं आया ॥ ६२॥

येन येन विशेषण कर्मणा येन केनचित्। अभ्युद्धवित् साद्यमानः समयों धर्ममावरेत्॥ ६३॥

्जो सूखों मर रहा हो। यह जिल्लानव उपायने अपवां जिल किसी भी कमेंसे सम्मव हो। अपने जीवनकी रहा करे। किर समर्थ होनेपर वह धर्मका आचरण कर सकता है। 1६३॥

ऐन्द्रो धर्मः श्वतियाणां बाह्यणातामधारिकः । ब्रह्मविह्नमेम वर्लं अस्यामि शमयन् श्रुधाम् ॥ ६४॥ व्हन्द्रदेवताका जो पालनल्ए धर्म है, वही क्षत्रिबाँका भी

है और अग्निदेक्का जो सर्वभिक्षय नामक गुण है, वह बाह्यणींका है। मेरा वल वेहरूपी अग्नि हैं; अतः में हुषारी श्रान्तिके लिये सब कुछ भक्षण करूँगा (१६४ ॥

शानिक १००५ व अप यथा यथेव जीवेद्धि तत् कर्तव्यमहेल्या । जीवितं मरणाच्ल्रेयो जीवन् धर्ममवान्त्रयात् ॥ ६५॥ जीवेतं मरणाच्ल्रेयो जीवन् धर्ममवान्त्रयात् ॥ ६५॥ जीवेत्रीव ही जीवन सुरक्षित रहे। उसे रिना अवरेरनारे

करना चाहिये । मरनेन जीवत रहना श्रेष्ठ है। क्योंिक जीवन करना चाहिये । मरनेन जीवत रहना श्रेष्ठ है। क्योंिक जीवन पुरुष पुनः धर्मका आचरण कर मकता है ॥ ६५ ॥ सोऽहं जीवितमाकाङ्सन्नभरूयस्यापिभस्रणम् । व्यवस्ये वृद्धिपूर्वे है तद् भवानज्ञमन्यताम् ॥ ६६ ॥ ष्ट्रचळिये ग्रेंने जीवनकी आकाङ्का १एकर इस व्यमस्य पदार्थका भी भक्षण कर ठेनेका बुद्धिपूर्वक निश्चय किया है । इसका तुम अनुमोदन करो ॥ ६६ ॥ बळवन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्यास्यशुभाति तु ।

बलचन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्याग्यशुभाति तु । तपोभिर्विचया चैव ज्योतींषीय महत्तमः ॥ ६७ ॥

'जैठे सूर्य आदि च्योतिर्मंत्रग्रह महान् चन्यकारका नारा कर देते हैं, उत्ती प्रकार में पुनः तप और विद्याद्वारा जब अपने आपको स्वरू कर चूँगाः तव सारे अञ्चम कर्मोंका नारा कर बाखूँगा? ॥ ६७ ॥

स्वपच उवाच

नैतत् बादन् प्राप्तुते दीर्घमायु-नैन प्राणानामृतस्येव वृक्षिः । भिक्षामन्यां भिक्ष मा ते मनोऽस्तु श्वभक्षणे श्वा हाभक्ष्यो द्विज्ञानाम ॥ ६८॥

चाण्डाळने कहा—एने | हुए खाकर कोई बहुत बड़ी आयु नहीं प्राप्त कर वकता | न तो इससे प्राण्यक्ति प्राप्त होती है और न अमुलके घमान तृति ही होती है। अदा आप कोई दूरणे मिछा मॉरिये | कुलेका माठ खानेकी ओर आप-का मन नहीं जाना चाहिये | कुलेवा होळोंके ळिये अमस्य है।

विश्वामित्र उवाच

न दुर्भिक्षे सुलभं मांसमन्य-ष्ट्रच्यानमन्ये न च मेऽस्ति विचम्। धुधार्तभाष्ममातिर्निराशः

श्वमांसे चास्मिन, वङ्गसान साधु मन्ये॥ विश्वामित्र घोळे— न्याक ! धारे देशमें अकाळ वड़ा हैं। अता दुवरा कोई माठ क्रुक्म नहीं होगा, यह मेरी हढ़ मान्यता है। मेरे पाठ धन नहीं है कि में मोज्य पदार्थ खरीद वर्जे, इस रावुंडे सेत हुए हाल है। में निरास्त्र तथा निरास हूँ। में समझता हूँ कि ग्रुस हुए कुच्छे मरावा ही वहुरस भोजनका आनन्द मळीमांति प्राप्त होया॥ ६९॥

#### थपच उवाच

पञ्च पञ्चनका सक्या ब्रह्मश्रवस्य वे विदाः ।
यथा शास्त्रं प्रमाणं ते मामक्ये मानसं क्रयाः॥ ७०॥
चाण्डाटने कहाः—माहणः धनिय बौर वैस्यके
छिये पाँच नखाँबाटे पाँच प्रकारके प्राणी आपत्काटमें प्रकृत्य बताये गये है। यदि आप शास्त्रको प्रमाण मानते हें तो अमस्य पदार्यकी ओर मन न छे जाइये ॥ ७०॥

विश्वामित्र उषाच

अगस्त्येनासुरो जन्मो वातापिः श्वधितेन वै । अहमापद्रतः श्वचो भक्षविष्ये श्वचाधनीम् ॥ ७१ ॥ विश्वामित्र वोछे—मृखे हुए यहिँ कगस्वयेन बातापि नामक अदुरको खा लिया या । मै वो हाम्मके कारण मारी आपन्तिमे पढ गया हूँ; अतः यह कुत्तेकी जॉघ अवस्य खाऊँगा ॥ ७१ ॥

#### श्वपच उवाच

भिक्षामन्यामाहरेति न च कर्तुमिहाईसि । न नूनं कार्यमेतद् वै हर कामं श्वजाधनीम् ॥ ७२॥

च्यण्डाळने कहा—मुने ! आप दूसरी मिक्षा के आह्ये । हसे महण करना आपके ळिये उचित नहीं है । आपकी हच्छा हो तो यह कुत्तेकी जॉव के जाहरे। परंतु मै निश्चतस्परे कहता हूँ कि आपको हरका मक्षण नहीं करना चाहिये।। ७२ ॥

विश्वामित्र उवाच

शिष्टा वे कारणं धर्मे तहुत्तमनुषतीये। पर्ग मेध्याशनामेनां अस्यां मन्यं श्वजाधनीम्॥ ७३॥ विश्वामित्र वोले—शिष्टपुरुष ही धर्मकी प्रइत्तिके कारण हैं। ये उन्होंके आचारका अनुसरण करता हूँ; अतः इस कुत्तिकी जीपको मैं पवित्र भोजनके समान ही भक्षणीय मानता हैं॥ ७३॥

#### श्वपंच उपाच

असता यत् समाचीणं न च धर्मः सनाततः । नाकार्यमिद्द कार्यं वे मा छलेनाशुमं कृथाः ॥ ७४ ॥ चाण्डालेने कहा—किसी असाधु पुचयने यदि कोई अतुचित कार्यं किया हो तो यह सनातन धर्मं नहीं माना चापगा; अतः आर यहाँ न करने योग्य कर्मं न कीनिये । कोई यहानालेकर पाप करनेपर उतारू न हो जाइये॥ ७४ ॥

#### विश्वामित्र उवाच

न पातकं नावमतमृषिः सन् कर्तुमईति । समौ च म्बसुगौ मन्ये तस्माद् भोक्ये भ्वजाद्यनीम्॥७५॥

विश्वासित्र वोले—कोई श्रेष्ठ श्रृष्ठि ऐश कर्म नहीं कर सकता जो पातक हो अथवा जिसकी निन्दा की गयी हो। कुचे और मृग धोर्गो ही पश्च होनेक कारण घेरे मतमें समान हैं। अतः में यह कुचेकी जॉघ अवस्य खाऊँगा !। ७५ !।

श्वपच उवाच

यद् ब्राह्मणार्थे कृतमर्थितेन तेनर्षिणा तदनस्थाधिकारे । स वै धुर्मी युत्र न पापमस्ति

सर्वेष्यार्थगुरचे हि रह्याः ॥ ७६ ॥ चाण्डालने कहा—सहिं नगरत्वने माहाणोकी रक्षा- के लिये प्रार्थना की जानेपर वैसी अवस्थामे धातारिका प्रक्षण- एक कार्य किया था ( उनके वैसा करनेचे नहुतन्वे माहाणोकी रक्षा के रिकार्थ के स्थाने के स्थाने के स्थाने अन्यथा वह राक्षण उन उपको खा जाता; अतः सहिंका वह कार्य धर्म ही था )। पर्म नहीं हैं, जिसमें लेखामा भी पाप नहीं। माहाण गुरुवन हैं; अतः सभी उपायंग्रें उनकी एनं उनके धर्मकी रक्षा करनी चाहिये ॥७६॥

विश्वामित्र उवाच

मित्रं च मे ब्राह्मणस्यायमात्मा पियश्च मे पूज्यतमञ्च लोके। तं धर्तुकामोऽहमिमां जिहीचें चुरांसानामीदशानां न विश्वे॥ ७७॥

विश्वामित्र बोले—( यदि अगस्त्रमे ब्राह्मणोकी एहा-के लिये वह कार्य किया था तो में भी मिनकी रखाके लिये उसे करूँगा)यह ब्राह्मणका गरीर मेरा मिन ही है। यही जगत-में मेरे लिये परम प्रिय और आदरणीय है। इसीको जीवित रखनेके लिये में यह कुत्तेकी जॉघ ले जाना चाहता हूँ, अतः ऐसे तुश्रस कमोंसे सुझे तनिक भी भय नहीं होता है। 1961।

श्वपच उवाच

कामं नरा जीवितं संत्यज्ञन्ति न चाभक्ष्ये क्षचित् कुर्वन्ति बुद्धिम् । सर्वान् कामान् प्राप्तुवन्तीह विद्वन् प्रियस्व कामं सहितः क्षप्रेय ॥ ७८॥

चाण्डाळने कहा—विद्वत् । अच्छे पुरुष अपने प्राणी-का परित्याग मळे ही कर दें, परंतु वे कमी अमस्य-मक्षण-का विचार नहीं करते हैं। इसीते वे अपनी सम्पूर्ण कामाओं-को प्राप्त कर ळेते हैं। अतः आप भी भूखके साथ ही—उपवास-दारा ही अपनी मनःकामनाको पूर्ति कीकिये ॥ ७८ ॥

> विधामित्र उवाच स्थाने भवेत् संदायः प्रेत्यभावे निःसंदायः 'कर्भणां वे विनादाः १ यहं पुनर्वतनित्यः दामातमा

सूळं रह्यं अक्षविष्यास्य अक्ष्यम्॥ ७९ ॥ विश्वामित्र वोछे—यदि उपवात करके प्राण दे दिया जाय तो मरनेके बाद क्या होगा ? यह स्वययुक्त वात है । परंतु ऐसा करनेते उपयक्षमोंका विनाश होगां । इसमें संवय नहीं है । क्योंकि उपरेत प्रतिदिन वत एव चमन दम आदिन्में तत्पर रहकर पापकमोंका प्रायक्षित कर लूँगा । इस समय तो धर्मके मूळतूत वारीरकी ही रहा करना आवश्यक है । अतः में इस आमस्य प्रवृद्ध वारीरकी ही रहा करना आवश्यक है । अतः में इस आमस्य पदार्थका मधाण करूँगा ॥ ७९ ॥

बुद्धयात्मके व्यक्तमस्तीति पुण्यं मोहात्मके यत्र यथा श्वभक्ष्ये । यद्यप्येतत् संशयात्मा चरामि नाहं भविष्यामि यथा त्यमेव ॥ ८० ॥ यह कतेका मास-मक्षण दो प्रकारसे हो सकता है—एक

यह कुत्तेका मास-मक्षण दो प्रकारते हो सकता है—एक बुद्धि और विचारपूर्वक तथा दूबरा अज्ञान एवं आसक्ति-पूर्वक । बुद्धि एवं विचारद्वारा सोचकर घर्मके मूल तथा झान-प्राप्तिके साधनभूत शरीरकी रक्षामे पुण्य है, यह बात खतः स्टब्ह हो जाती है । इसी तरह मोह एव आसकिपूर्वक उस कार्यमें प्रदुत्त होनेंडे दोपका होना भी स्तर ही है। यपि भै भनमें संग्रद लेकर यह कार्य करने जा रहा हूँ तथारी मेन विश्वास है कि में इस मामको लाकर बुग्हारे-जैल चारता नहीं वन जाऊँगा ( तपस्याद्वारा इसके दोपना मार्जन रर दूँगा ) ॥ ८० ॥

थपच उवाच

योपनीयमिर्द् दुःखमिति मे निश्चिता मितः। दुष्कृतोऽब्राह्मणः सत्रं यस्त्वामहमुपालमे ॥ ८१॥

न्याण्डाळ ने कहा— यह छुत्तेका मास खाना आरहे छिये अत्यन्त दु:खदायक पाप है। इससे आराहे नाहिये। यह मेरा निश्चित विचार है, हमीछिये में महान् पापी और ब्राह्मणेतर होनेपर भी आपको शारतार उत्यहना दे रहा हूँ। अवस्य ही यह धर्मका उपदेश करना मेरे हिने घूर्ततापूर्ण चेष्टा ही है।। ८१।।

विश्वामित्र उपाच

विबन्त्येबोदकं गावो मण्डूकेषु रुवत्खिप । न तेऽधिकारो धर्मेऽस्ति मा भूरातमप्रशंसकः॥ ८२॥

विश्वामित्र बोले— मेढकोंके टर्र-टर्र करते एतेपर भी गीएँ जळावार्योमे नळ पीती ही हैं ( वैत ही तुम्होरे मना बरने पर भी में तो यह अपस्थ-मक्षण करूँगा ही )। तुम्हें धमोनदेन देनेका कोई अधिकार नहीं है। अतः तुम अपनी प्रचल करनेवाले न वनो ॥ ८२॥

श्वपच उवाच

सुहृद् मृत्वानुद्यासे त्वां हुपा हि त्विप मे द्विज । यदिदं श्रेय आधत्त्वं,मा लोभात् पातकं कृथाः॥ ८३॥

चाण्डालने कहा—बहान्। में तो आन्हा हितैथी सुद्धद् वनकर ही यह धर्माचरणकी तलह दे रहा हूं। हपॉिंक आपपर सुद्धे दया आ रही है। यह जो कल्यागकी वात बता रहा हूं, इसे श्यप प्रहण करें। लोभनग पार न करें ॥ ८३॥

विश्वामित्र उवाच

सुहरमे त्वं सुखेष्सुश्चेदापदो मां समुद्धर । जानेऽहं धर्मतोऽऽत्मानंशौनीमुत्स्ज जाघनीम् ॥८४॥

विश्वामित्र बोले — भेगा। यदि तुम भेरे हित्पी हुद् हो और भुक्ते सुख देना चाहते हो तो ट्रष्ट विश्वासंग्रीत उद्धार करो। भे अपने अर्मको जानता हूँ। तुम तो वह उसे की जॉम मुझे दे दो।। ८४॥

श्वपच उवाच

नैवोत्सहे भवतो दातुमेतां नोपेशितुं हियमाणं समन्नम् । उभौ स्यावः पापलोकावलितो दाताचाहं झाहाणस्त्वं प्रतीच्छन्॥ ८५१ चाण्डालने कहा—प्रधान् ! वर् ७५१५ नः अस्के नहीं दे बकता और सेरे इव अनका आरोह रा अपहरण हो। इसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता । इसे देने-बाळा मैं और लेनेबाले आप ब्राह्मण दोनों ही पापिलप्त होकर नरकमें पड़ेंगे ॥ ८५ ॥

> विश्वामित्र उवाच अद्याहमेतद् दृजिनं कर्म कृत्वा जीवंश्वरिष्यामि महापवित्रम् । स पूतात्मा धर्ममेवाभिपत्स्ये यदेतयोर्गुरु तद् वै व्रवीहि ॥ ८६॥

विश्वासिञ्ज वोळे—आज यह पापकर्म करके भी यदि में जीवित रहा तो परम पवित्र धर्मका अनुष्ठान करूँगा। इससे मेरे तत, मन पवित्र हो जाँगे और में धर्मका ही फळ प्राप्त करूँगा। जीवित रहकर धर्माचरण करना और उपवास करके प्राप्त पेना—इन दोनोंमें कौन बड़ा है, यह धुझे बताओं॥ ८६॥

श्वपः उत्राः आत्मैव साक्षी कुछधर्मकृत्ये त्वमेव जानासि यदत्र दुःकृतम् । योद्याद्भियाद् अस्यमितिश्यमांसं मन्ये न तस्यास्ति विवर्जनीयम् ॥ ८७ ॥

चाण्डालमे कहा — किस कुल्डे लिये कौन सा कार्य धर्म है। इस वित्रयमें यह आत्मा ही सासी है। इस अमस्य-मक्षणमें जो पाप है। उसे आप भी जानते हैं। मेरी समझमें जो कुत्तेके मासको मक्षणीय बताकर उसका आदर करे, उसके लिये इस ससारमें कुल भी त्याज्य नहीं है॥ ८७॥

विश्वामित्र उनाच उपादाने खादने चास्ति दोवः कार्यात्यये नित्यमत्रापवादः। यस्मिन् हिंसा नामृतं वाच्यलेदोः

उभस्यिकिया यत्र न तहरीयः ॥ ८८ ॥ विश्वाभित्र बोळे — वाण्डाल । मैं इसे मानता हूँ कि तुमरे दान केने और इस समस्य वरत्को खानेंभे दोग है, फिर भी नहीं न खानेंधे प्राण जानेकी सम्माबना हो, वहाँके किये शाखोंमें स्वा ही अपनाद बचन मिलते है। जिसमें हिंसा और असरका तो दोण है ही नहीं, केगमात्र निन्दाहर दोष है। प्राण जानेके अवसरीपर भी जो अमस्य-मस्यणका निपेश ही करनैवाले बचन हैं, वे गुस्तर अथवा आदरणीय नहीं हैं ॥ ८८ ॥

स्वपच उवाच यद्येष हेतुस्तव खादने स्या-न्न ते नेदः कारणं नार्यधर्मः। तस्माद् भस्येऽभक्षणे वा द्विजेन्द्र दोषं न पस्यामि यथेदमन्न॥ ८९॥ चाण्डाळने कहा—द्विजेन्द्र। यदि इस अमस्य वस्तको खानेमें आपके लिये यह प्राणरक्षारुपी हेतु ही प्रधान है तन तो आपके मतमें न वेद प्रमाण है और न श्रेष्ठ पुरुषोंका आन्वार-धर्म ही। अतः मै आपके लिये महस्य वस्तुके अमक्षण-मे अथवा अमस्य वस्तुके मक्षणमें कोई दोष नहीं देख रहा हूँ, जैसा कि यहाँ आपका इस मासके लिये वह महान् आग्रह देखा जाता है।। ८९॥

> विश्वामित्र उवाच नैवातिवापं भक्ष्यमाणस्य दृष्टं सुर्पं तु पीत्वा पततीति हाददः । अन्योत्यकार्वाणि यथा तथैव न पापमात्रेण छतं हिनस्ति ॥ ९०॥

विश्वासिम्न चोळे---अलाच वस्तु लानेवालेको ब्रह्म हत्या आदिके समान महान् पातक लगता हो। ऐसा कोई गालीय वचन देखनेमें नहीं आता । हों। गराव पीकर ब्राह्मण पित हो जाता है। ऐसा गालबाक्य राष्ट्ररूपसे उपलब्ध होता है, अतः वह अरापान अवश्य याज्य है। जैसे दूसे-दूसरे कर्म निरिद्ध हैं। वैसा ही अमध्य-मक्षण भी है। आपसिके समय एक बार किये हुए फिसी सामान्य पायते किसीके आ-जीवन किये हुए पुण्यक्रमंका नाश नहीं होता ॥ ९०॥

थपच उवाच

अस्थानतो द्वीनतः कुरिसताद् चा तद् विद्वांसं वाषते साधुबुत्तम्। स्वानं पुनर्यो लभतेऽभिषद्वात् तेनापि दण्डः सद्दितन्य एव ॥ ९१ ॥

चाण्डाळने कहा- जो अयोग्य खानते, अनुवित कर्मते तथा निन्दित पुरुषते कोई निग्रिड वस्तु छेना चाइता है। उस विद्वानको उसका सदाचार ही नैसा करनेसे रोकता है (अतः आयको तो ज्ञानी और धर्मात्मा होनेक कारण इस है ऐसे निन्ध कर्मते दूर रहना चाहिये)। परंतु को वारवार अत्यस्त आग्रह करके कुचेका मास ग्रहण कर रहा है। उसीको इसका दण्ड भी सहन करना चाहिये (मेरा इसमें कोई दोप नहीं है)॥ ९१॥

भीष्म उवाच

एवमुक्त्वा निवदृते मातङ्गः कौशिकं तदा । विश्वामित्रो जहारैच फृतवुद्धिः दवजाधनीम् ॥ ९२ ॥

भीष्यजी कहते हैं - युधिष्ठर। ऐसा कहकर चाण्डाल प्रुक्कि मना करनेके कार्यरे निश्च हो गया। विश्वामित्र तो उसे लेनेका निश्चय कर चुके थे; अत: कुत्तेकी जॉघ ले ही गये॥ ९२॥

ततो जम्राह स रवाङ्गं जीवितार्थी महामुनिः। सदारस्तामुपाहत्य वने भोकुमियेप सः॥९३॥

जीवित रहनेकी इच्छावाले उन महामुनिने कुत्तेके शरीर-के उस एक मागको ग्रहण कर लिया और उसे बनमें के जाकर पत्नीसहित खानेका विचार किया ॥ ९३ ॥ अधास्य बुद्धिरभवद् विधिनाहं श्वजावनीम् । भक्षयामि यथाकामं पूर्वे संतर्ष्यं देवताः ॥ ९४ ॥

इतनेहीमें उनके मनमे यह विवार उठा कि मैं कुचेबी जॉघके इस मांसको विधिपूर्वक पहले देवताओंको अर्थण कहँगा और उन्हें संतुष्ट करके फिर अपनी इच्छाके अनुसार उत्ते खाऊँगा ॥ ९४ ॥

ततोऽग्निमुपसंहत्य ब्राह्मेण विधिना मुनिः। ऐन्द्रान्नेयेन विधिना चर्च श्रपयत स्वयम्॥९५॥

ऐसा सोचकर मुनिने वेदोक्त विधिसे अग्निकी स्थापना करके इन्द्र और अग्नि देवताके उद्देश्येस स्वयं ही चरू पका-कर तैयार किया॥ ९५॥

ततः समारभत् कर्म दैवं पित्र्यं च भारत। स्राह्मय देवानिन्द्रादीन् भागं भागं विधिकमात्॥ ९६॥ भरतनन्दन ! फिर उन्होंने देवकर्म और पितकर्म

सरतनन्दन ! फर उन्हान दवकम और अर्कुक्स आरम्भ किया। इन्द्र आदि देवताओंका आवाहन करके उनके लिये क्रमवाः विधिपूर्वक प्रथक् पुथक् भाग अर्पित किया॥९६॥

प्रतिसानेच काले तु प्रववर्ष स वासवः। संजीवयन् प्रजाः सर्वो जनयामास चौषधीः॥ ९७॥

इसी समय इन्द्रने समस्त प्रजाको जीवनदान देते हुए बड़ी भारी वर्षो की और अन्न आदि ओफ्रियोंको उत्पन्न किया॥९०॥

विश्वामित्रोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः। कालेन महता सिद्धिमवाप परमाहुताम्॥ ९८॥ तपस्या करके अपने सारे पाप दग्ध कर चुके थे; अतः उन्हें अत्यन्त अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई ॥ ९८ ॥

स संहत्य च तत् कर्म अनाखाद्य च तद्विः। तोषयामास देवांश्च पितृंश्च द्विजसत्तमः॥९९॥

उन दिवांशेष्ठ मुनिने वह कर्म समाप्त करके उन दिवप का आस्वादन किये विना ही देवताओं और पितरोंको धनुष्ट कर दिया और उन्होंकी कृपाने पवित्र मोजन प्राप्त एरके उसके द्वारा जीवनकी रक्षा की ॥ ९९ ॥

पवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविपुः। सर्वोपायैरुपायक्षो दीनमात्मानमुद्धरेत्॥१००॥

राजन् । इस प्रकार संकटमें पड़कर जीवनकी रहा चाहुनेवाले विद्वान् पुरुषको दीनचित्त न होकर कोई उपाय हूँद्र निकालनी चाहिये और सभी उपायोंसे अपने आपका आपत्कालमें परिस्थितिसे उद्धार करना चाहिये॥ १००॥

पतां बुर्द्धि समास्थाय जीवितव्यं सदा भवेत्। जीवन् पुण्यमनामोति पुरुषो भद्रमस्बुते ॥१०१॥

इष बुद्धिका सहारा छेकर सदा जीवित रहनेका प्रयत्त करना चाहिये; क्योंकि जीवित रहनेवाला पुरुष पुरुष करनेश अवसर पाता और कस्याणका भागी होता है ॥ १०१ ॥

तस्मात् कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मविनिश्चये । दुद्धिमास्थाय छोकेऽस्मिन् वर्तितन्यं कृतात्मना ॥१०२॥

अतः कुन्तीनन्दन । अपने मनको वशमे रखनेवाहे विद्यान् पुरुषको चाहिये कि वह इत जगतमें धर्म और अधर्म का निर्णय करनेके लिये अपनी ही विश्वद्व बुद्धिका आश्रय लेकर यथायोग्य वर्त्तांव करे ॥ १०२॥

भगवान् विश्वामित्र भी दीर्घकालतक निराहार वत एव लेकर यथायोग्य वर्ताव करे ॥ १०२ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेपर्वणि विश्वामित्रश्वपचर्तवादे एकवत्वासित्रद्विकज्ञततमोऽप्यायः॥१४१॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्वत आपद्धमेपर्वमे ,विश्वामित्र और जाण्डातका संगदिवयम

एक सौ इकतालीलवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४१ ॥

# द्विचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः

आपत्कालमें राजाके धर्मका निश्चय तथा उत्तम ब्राह्मणोंके सेवनका आदेश

युधिष्ठिर उवाच

यदि घोरं समुहिष्टमश्रद्धेयमिवानृतम् । अस्ति खिद् दस्युमर्यादा यामहं परिवर्जये ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—यदि महापुरुषीके लिये भी ऐसा भवंकर कर्म ( संकटकालमें ) कर्तव्यक्सि वता दिया गया तो दुराचारी डाकुलों और छटेरोंके दुक्कमोंकी कौन-सी ऐसी सीमा रह गयी है, जिसका मुझे सदा ही परित्याग करना चाहिये! (इससे अधिक घोर कर्म तो दस्यु मी नहीं कर सकते )॥ १॥

सम्मुद्यामि विषीदामि धर्मो मे शिथिङीकृतः । उद्यमं नाधिगच्छामि कदाचित् परिसान्त्ययन्॥ २ ॥ आपके मुंहने यह उपाख्यान सुनकर में भोहित एव विचादमस्त हो रहा हूँ। आपने मेरा धर्मविषयक उत्कार विचादमस्त हो रहा हूँ। आपने मनको बारंबार समक्षा रहा है तो भी अब कदाणि इसमें धर्मविषयक उद्यमके लिये उत्कार नहीं पाता हूँ॥ र॥

मीध्म उवाच

नैतन्द्रुत्वाऽऽगमादेव तव धर्मातुशासनम्। प्रहासमवहारोऽयं कविभिः सम्प्रतं मधु ॥ ३ ॥ प्रहासमवहारोऽयं कविभिः सम्प्रतं मधु ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा—चत्त्व ! मेंने फेवल ग्रावटे हैं युनकर दुम्हारे लिये यह घमोगदेश नहीं किया है कि अनेफ स्थानमें अनेक प्रकारके पूर्णका रह लाग महिमारी मधुका संचय करती हैं, उसी प्रकार विद्वानोंने यह नाना प्रकारकी दुद्वियों (विचारों) का सकलन किया है (ऐसी दुद्वियोंका कदाचित् संकटकालमें उपयोग किया वा सकता है। ये सदा काममें लेनेके लिये नहीं कही गयी हैं। अतः दुम्हारे मनमें मोह या वियाद नहीं होना चाहिये) ॥ ३॥ वहस्यः प्रतिविधातव्याः प्रक्षा राक्षा ततस्ततः । नैकशालेन धर्मण यत्रैपा सम्प्रवर्तते॥ ४॥

युधिष्ठर ! राजाको इधर-उधरले नाना प्रकारको मनुष्यो-के निकटले भिन्न-भिन्न प्रकारकी बुद्धियाँ सीखनी चाहिये । उसे एक ही शाखावाले घर्मको छेकर नहीं बैठे रहना चाहिये । जिस राजामें संकटके समय यह बुद्धि स्कृरित होती है। वह आत्मरक्षाका कोई उपाय निकाल छेता है ॥ ४ ॥ युद्धिसंजननो धर्म आचारक्ष्य सतां सदा ।

बुव्हसजनना धम आचारश्च सता सदा। श्रेयो भवति कौरन्य सदा तद् विद्धि मे वदाः॥ ५ ॥ करनन्दन ! धर्म और सर्पर्कोका आचार—ये बुद्धिसे

ही प्रकट होते हैं और चदा उसीके द्वारा जाने जाते हैं। तुम मेरी हस बातकी अच्छी तरह उमझ छो ॥ ५ ॥ चुद्धिश्रेष्टा हि राजानश्चरन्ति विजयैषिणः । धर्मेः प्रतिविधातच्यो सुद्धश्चा राक्षा ततस्ततः ॥ ६ ॥

विजयकी श्रीभुळाया रखनेवाले एव द्विद्धेमें श्रेष्ठ सभी राजा धर्मका शाचरण करते हैं । श्रदः राजाको इधर-उधरते द्विद्धेके द्वारा गिक्षा लेकर धर्मका भळीमाति श्राचरण करना चाडिये ॥ ६ ॥

नैकशाखेन धर्मेण राशो धर्मो विधीयते। दुर्वेद्धस्य द्धतः प्रशा पुरस्तादनुपाहता॥ ७॥

एक गालावाले (एकरेजीय) धर्मले राजाका घर्म-निर्वाद नहीं होता। जिसने पहले अन्ययनकालमें एकरेजीय धर्मिवरवक दुद्धिकी शिक्षा ली, उस दुर्नल राजाको पूर्ण प्रद्या कहोंसे प्राप्त हो सकती है १ ॥ ७॥

ब्रह्मेथ्वाः पथि द्वेचे संशयं प्राप्तुमहीत । वुद्धिद्वेचं वेदितव्यं पुरस्तादेव भारत ॥ ८ ॥

एक ही धर्म या कर्म किसी समय धर्म माना जाता है और किसी समय अधर्म । उसकी जो यह दो पकारकी स्थिति है। उसीका नाम द्वैष है। जो इस दिविषतासको नहीं जानता, वह दैधमार्गपर पहुँचकर संशयमें पढ जाता है। मरतनन्दन । दुदिक है देवको पहले ही अच्छी तरह समझ लेना चाहिने ॥

पाइर्वतः करणं प्राज्ञो विष्टम्भित्वा प्रकारयेत् । जनस्तचरितं धर्मे विज्ञानात्यन्यथान्यथा ॥ ९ ॥

श्रुविमान् पुरुप विचार करते समय पहुछे अपने प्रत्येक कार्यको श्रुप रखकर उत्ते प्रारम्भ करें; फिर उत्ते सर्वत्र प्रकाशित करें; अन्यथा उत्तके द्वारा आचरणमें छाये हुए धर्मको छोग किसी और ही रूपमें समझने छाते हैं॥ ९ ॥ क्षमिथ्याक्षानिनः केचिन्मिथ्याविक्षानिनः परे । तहै यथायथं बुद्घ्वा ज्ञानमाद्दते सताम् ॥ १०॥

कुछ लोग यथार्थ जानी होते हैं और कुछ लोग मिथ्या जानी, इस बातको ठीक-ठीक समझकर राजा सम्ज्ञानसम्पन्न सन्युक्पोंके ही जानको ग्रहण करते है ॥ १० ॥

परिमुष्णन्ति शास्त्राणि धर्मस्य परिपन्थिनः। वैपम्यमर्थविद्यानां निर्याः स्यापयन्ति ते॥११॥

घर्मद्रोही मनुष्य शास्त्रीकी प्रामाणिकतापर डाका डाळते हैं। उन्हें अग्राह्म और अमान्य वताते हैं। वे अर्थश्चानचे शून्य मनुष्य अर्थशास्त्रकी वियमताका मिय्या प्रचार करते हैं।११। आजिजीविषयों विर्धा यशास्त्रामी समन्ततः।

आजिजीविषयो विद्यां यशःकामी समन्ततः। ते सर्वे नृप पापिष्ठा धर्मस्य परिपन्थिनः॥१२॥

नरेश्वर ! जो जीविकाकी इच्छाते विद्याका उपार्जन करते हैं, सम्पूर्ण दिशाकोंमे उसी विद्याके वस्त्रे यग पानेकी इच्छा और मनोवान्छित पदार्थाको प्राप्त करनेकी अभिलावा रखते हैं, वे समी पापातमा और धर्मद्रोही हैं ॥ १२ ॥

अपक्रमतयो मन्दा न जानन्ति यथातथम्। यथा ह्यशास्त्रकुशास्त्र सर्वत्रायुक्तिनिष्टिताः॥१३॥

जिनकी दुद्धि परिपक्च नहीं हुई है, वे मन्दमित मानव ययार्थं तत्त्वको नहीं जानते हैं। शास्त्रश्चानं निपुण न होकर सर्वत्र असंगत युक्तिपर ही अवस्थितरहते हैं॥ १३॥ परिमुष्यन्ति शास्त्राणि शास्त्रहोपानुदर्शितः। विकानमर्थविद्यानां न सम्यगिति वर्तते॥ १४॥

निरन्तर गास्त्रके दोप देखनेवाले छोग धास्त्रीकी मर्थादा छुटते हैं और यह वहां करते हैं कि अर्थशास्त्रका ज्ञान समीचीन नहीं है ॥ १४॥

निन्द्या परिवद्यानां स्वविद्यां स्यापयन्ति च । वागस्त्रा वाक्छरीभृता दुःधविद्यापत्ता इव ॥ १५ ॥

वाणी ही जिनका अब्ब है तथा जिनकी बोली ही वाणके समान लगती है, वे मानो विद्याके फल तत्वज्ञानते ही विद्रोह करते हैं। ऐते लोग दूसरोंकी विद्याकी निन्दा करके अपनी विद्याकी अच्छाईका मिथ्या प्रचार करते हैं॥ १५॥

तान् विद्यावणिजो विद्धि राक्षसानिव भारत । व्याजेन सङ्गिविंहितो धर्मस्ते परिहास्पति ॥ १६ ॥

भरतनन्दन ! ऐते लोगोंको तुम विद्याका व्यापार करने-बाले तथा राष्ठसाँके समान परद्रोही समझो । उनकी वहाने-बाजींते दुग्हारा सर्जुहपींद्वारा प्रतिपादित एवं आचरित धर्म नष्ट हो जायना !! १६ ॥

न धर्मवचनं वाचा नैव वुद्धयेति नः श्रुतम् । इति वार्हस्पतं ज्ञानं प्रोवाच मघवा खयम् ॥ १७॥

हमने युना है कि केवल वचनद्वारा अथवा केवल बुद्धि (वर्क)के द्वारा ही घर्मका निश्चय नहीं होता है, अपितु गास्न-वचन और तर्के दोनोंके पगुच्चयद्वारा उसका निर्णय होता है—यही बृहस्यतिका मत है, जिसे स्वय इन्द्रने वताया है।

Ho Ka 2--- 87. 23---

न त्येव वचनं किंचिदनिमित्तादिहोच्यते। सविनीतेन शास्त्रेण न व्यवस्यन्त्यथापरे ॥ १८ ॥

विद्वान् पुरुष अकारण कोई बात नहीं कहते हैं और दूसरे वहत से मनुष्य मलीमॉति सीखे हुए शास्त्रके अनुसार कार्य करनेकी चेष्टा नहीं करते हैं ॥ १८॥

लोकयात्रामिहैके तु धर्म प्राहुर्मनीविषाः । समहिष्टं सतां धर्म खयम्हेत पण्डितः॥१९॥

इस जगत्में कोई-कोई मनीयी पुरुष शिष्ट पुरुषोंद्वारा परि-चालित लोकाचारको ही धर्म कहते हैं, परत विद्वान पुरुष स्वयं ही ऊहापोह करके सत्प्रचीके शास्त्रविहित धर्मका निश्चय कर ले ॥ १९॥

अमर्षाञ्छास्त्रसम्मोहादविज्ञानाच भारत । शास्त्रं प्राज्ञस्य चदतः समूहे यात्यदर्शनम् ॥ २०॥

भरतनन्दन । जो बुद्धिमान् होकर शास्त्रको ठीक-ठीक न समझते हुए मोहमे आबद्ध होकर बड़े जोशके साथ शास्त्र-का प्रवचन करता है। उसके उस कथनका छोकसमाजर्ने कोई प्रमाव नहीं पड़ता है ॥ २० ॥

आगतागमया बुद्धन्या वचनेन प्रशस्यते। अज्ञानाज्ज्ञानहेतुत्वाद् चचनं साधु मन्यते ॥ २१ ॥

वेद-शास्त्रोके द्वारा अनुमोदितः तर्कयक्त बद्धिके द्वारा जो बात कही जाती है। उसीरे शास्त्रकी प्रशसा होती है अर्थात द्याखकी वही बात लोगोंके मनमे यैठवी है। दूसरे लोग अज्ञात विषयका ज्ञान करानेके लिये केवल तर्कको ही श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु यह उनकी नासमझी ही है ॥ २१ ॥ इतमेचेदमिति शास्त्रमपार्थकम् । वैतेयानुशाना पाह संशयच्छेदनं प्रया॥ २२॥

वे छोग केवल तर्कको प्रधानता देकर असक युक्तिचे शास्त्रकी यह बात कट जाती है; इसलिये यह व्यर्थ है; ऐसा कहते हैं। किंतु यह कथन भी अज्ञानके ही कारण है ( अतः तर्कं है शास्त्रका और शास्त्रहे तर्कका बोध न करके दोनोंके सहयोगरे जो कर्तव्य निश्चित हो। उसीका पालन करना चाहिये ) । पूर्वकालमे यह संशयनाशक वात स्वयं ग्रुकाचार्यने हैत्योंसे कही थी॥ २२॥

ज्ञातमप्यपदिश्यं हि यथा नास्ति तथैव तत्। छिन्नमूलेन सन्नोद्यितुमहीस ॥ २३ ॥

जो संग्रयात्मक ज्ञान है। उसका होना और न होना बरावर है। अतः तुम उस संशयका मूलोन्छेद करके उसे दर हटा दो ( संशयरहित ज्ञानका आश्रय लो ) ॥ २३ ॥

अनव्यवहितं यो वा नेदं वाक्यमुपारनते। उत्रायैव हि सृष्टोऽसि कर्मणे न त्वमीक्षसे ॥ २४ ॥

यदि तुम मेरे इस नीतियुक्त कथनको नही खीकार करते हो तो तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है। क्योंकि तम ( क्षत्रिय होनेके कारण ) उग्र ( हिंसापूर्ण ) कर्मके लिये ही विधाताद्वारा रचे गये हो। इस वात्क्री ओर तम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है ॥ २४ ॥ अङ्ग मामन्ववेक्षस्य राजन्याय-- बुभूपते ।

यथा प्रमुच्यते त्वन्यो यदर्थं न प्रमोदते॥ २५॥ वत्स सुधिष्ठिर ! मेरी और तो देखो, मेने नया दिया

है। समण्डलका राज्य पानेकी इच्छावाले क्षत्रिय राजाओंके साथ मैंने वही वर्ताव किया है। जिससे वे संसारदन्यनसे सक हो नार्ये ( अर्थात् उन सबको मैंने युद्धमे मारकर स्वर्गहो ह भेज दिया )। यद्यपि मेरे इस कार्यका दूसरे लोग अनुमोदन नहीं करते थे-सुझे कृर और हिंसक कहकर मेरी निन्दा करते थे ( तो भी मैंने किसीकी परवा न करके अपने कर्तन्य-का पालन किया। इसी प्रकार तम अपने कर्तव्याशपर हटता-पूर्वक डटे रही ) | २५ |

अजोऽश्यः क्षत्रमित्येतत् सदृशं ब्रह्मणा कृतम् । तस्मादभीक्ष्णं भूतानां यात्रा काचित् प्रसिद्धधित॥२६॥

वकराः घोडा और क्षत्रिय-इन तीनोंको ब्रह्माजीने एक-सा बनाया है। इनके द्वारा समस्त प्राणियोंकी वार्रवार कोई-न-कोई जीवनयात्रा सिद्ध होती रहती है ॥ २६ ॥ यस्त्ववध्यवधे दोपः स वध्यस्यावधे स्मृतः। सा चैव खळु मर्यादा यामयं परिवर्जयेत् ॥ २७ ॥

अवध्य मनुष्यका वध करनेमे जो दोष माना गया है। वही बच्यका वघ न करनेमें भी है । वह दोष ही अकर्तव्यकी वह मर्यादा ( सीमा ) है। जिसका क्षत्रिय राजाको परित्याग करना चाहिये ॥ २७ ॥

तसात् तीक्षाः प्रजा राजा खधर्मे स्थापयेत् ततः। अन्योन्यं भक्षयन्तो हि प्रचरेयुर्वृका इव॥२८॥

अतः तीक्ष्ण स्वभाववाला राजा ही प्रजाको अपने अपने धर्ममें स्थापित कर सकता है। अन्यथा प्रजावर्गके सत्र लोग भेडियोंके समान एक दूसरेको लूट-एसोटकर खाते हुए खच्छन्द विचरने लगें ॥ २८ ॥

यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वांक्षा मत्स्यान् जलादिव। विहरन्ति परस्वानि स वै क्षत्रियपांसनः॥ २९॥ जिसके राज्यमें डाकुओंके दल जलसे मछलियोंको पकड़ने-

वाले वगुलेके समान पराये धनका अपहरण करते हैं। वह यजा निश्चय ही क्षत्रियकुलका कलद्व है ॥ २९ ॥ कुलीनान् सचिवान् कृत्वा वेदविद्यासमन्वितान्। प्रशाधि पृथिवीं राजन् प्रजा धर्मेण पालयन् ॥ ३०॥ राजन् । उत्तम कुलमे उत्पन्न तथा नेदविद्याते समान

पुरुषोंको मन्त्री बनाकर प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए तुस इस पृथ्वीका शासन करें ॥ ३० ॥ विहीनं कर्मणान्यायं यः प्रगृहाति भूमिपः। उपायस्याविशेपक्षं तद् चै क्षत्रं नपुंसकम्॥ ३१॥

जो राजा सत्कर्मसे रहितः न्यायग्रन्य तथा कार्यसाधनके उपायोंचे अनभिष्ठ पुरुपको सचिवके रूपमे अपनाता है। यह न्पंसक क्षत्रिय है। ३१॥

नैवोघं नैव चानुष्रं धर्मेणेह प्रशस्पते। उभयं न व्यतिक्रामेदुको भूत्वा सृदुर्भव॥३२॥ अधिष्ठिर । राजधमके अनुसार केवल उग्रमाव अधना

केवल मृदुमायकी प्रशंसा नहीं की जाती है। उन दोनोंपेंटे

किसीका भी परित्याग नहीं करना चाहिये। इसिंखेये तुम पहले उप होकर फिर मृतु होओ ॥ ३२ ॥ कष्टः क्षत्रियधर्मोऽयं सौहदं त्विय मे स्थितम ।

उन्नकर्मणि सृष्टोऽसि तस्माद राज्यं प्रशाधि वै ॥ ३३ ॥ बत्त । यह क्षत्रियधर्म कष्टताध्य है । तुम्हारे ऊपर मेरा स्तेह है। इसलिये कहता हूँ । विधाताने तुम्हें उम्र कर्मके लिये ही उत्पन्न किया है; इसलिये तुम अपने धर्ममें स्थित

होकर राज्यका शासन करो ॥ ३३॥

अशिप्रतिग्रहो नित्यं शिप्रस्य परिपालनम् । एवं शुक्तोऽत्रवीद् धीमानापत्सु भरतर्षभ ॥ ३४॥ भरतश्रेष्ठ । आपत्तिकाटमें भी सदा दुर्धोका दमन और

शिष्ट पुरुषोंका पालन करना चाहिये। ऐसा बुद्धिमान् शुकान्वार्य-का कथन है।। ३४।।

यधिष्ठिर उवाच

थस्ति चेदिह मर्यादा थामन्यो नाभिछङ्गयेत । पुरुछामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे वृहि पितामह ॥ ३५ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-सत्पुरुवीमें श्रेष्ठ पितामह । इस जगतमें यदि कोई ऐसी मर्यादा है, जिसका दूसरा कोई उच्छड्डन नहीं कर सकता तो मै उसके विषयमें आपसे पक्ता हैं। आप वहीं मुझे बताइये ॥ ३५ ॥

इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि आपद्मेपर्वणि द्विचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्याय ॥ १४२॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्रमेंपर्वमें एक सी बयाकीसमें अध्याय पूरा हुआ ॥ १४२ ॥

त्रिचत्वारिंशदधिकशततमो*ऽ*ध्यायः

ग्ररणागतकी रक्षा करनेके निपयमें एक वहेलिये और कपोत-कपोतीका प्रसङ्ग, सदींसे पीड़ित हुए बहेलियेका एक वृक्षके नीचे जाकर सोना

यधिष्ठिर उवाच

पितासह सहाधाइ सर्वशास्त्रविशारह । **शरणं पाळयानस्य यो धर्मस्तं वदस्व मे ॥ १ ॥** 

युधिष्ठिरने पूछा-परम बुद्धिमान् पितामह । आप सम्पूर्ण शास्त्रोंके निरोपश हैं। अतः मुझे यह बताइये कि शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्राणीको किस धर्मकी प्राप्ति होती है १ ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

महान् धर्मो महाराज शरणागतपालने। अर्हः प्रष्टं भवांश्चैव प्रश्नं भरतसत्तम्॥ २॥

भीष्मजीने कहा-महाराज। शरणागतकी रक्षा करने-में महान् धर्म है। भरतश्रेष्ठ ! तुम्हीं ऐसा प्रश्न प्रजनेके अधिकारी हो ॥ २ ॥

शिविष्रभृतयो राजन् राजानः शरणागतान्। परिपाल्य महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ ३ ॥

राजन् । शिवि आदि महात्मा राजाऔने तो शरणागतीं-की रक्षा करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर छी थी।। ३॥ श्रूयते च कपोतेन शत्रः शरणमायतः। पूजितश्च यथान्यायं स्वैश्च मांसैनिंमन्त्रितः ॥ ४ ॥

भीषा उवाच

ब्राह्मणानेच सेवेत विद्यावृद्धांस्तपस्थिनः। थ्रतचारित्रवृत्ताढ्यान् पवित्रं होत्तृत्तमम् ॥ ३६॥

भीष्मजीने कहा--राजन् ! विद्यामे बढ़े-बढे तपस्ती वंशा शास्त्रज्ञानः उत्तम चरित्र एव सदाचारते सम्पन्न ब्राह्मणोंका ही सेवन करें। यह परम उत्तम एवं पवित्र कार्य है ।। ३६ ।।

या देवतास बृत्तिस्ते सास्त् विषेप् नित्यदा । ऋदेहिं चित्रैः कर्माणि कृतानि वहुधा नृप ॥ ३७ ॥

नरेश्वर | देवताओंके प्रति जो तुम्हारा वर्ताव है। वही भाव और बर्ताव ब्रासणींके प्रति भी सदैव होना चाहिये। क्योंकिकोधर्मे घरे हुए ब्राह्मणीने अनेक प्रकारके अद्भत कर्म कर डाले हैं ॥ ३७ ॥

वीत्या यशो भवेनमुख्यमधीत्या परमं भयम् । प्रीत्या ह्यमृतवद् विपाः फ़ुद्धाइचैव विपं यथा ॥ ३८॥

ब्राह्मणोंकी प्रसन्नतारे थेंड यशका विस्तार होता है। उनकी अमसन्नतासे महान् भयकी प्राप्ति होती है। प्रसन्न होनेपर ब्राह्मण अमृतके समान जीवनदायक होते हैं और कुपित होनेपर विषके तुल्य भयकर हो उठते हैं ॥ ३८ ॥

यह भी सना जाता है कि एक कबूतरने शरणमें आये हुए जनका यथायोग्य सत्कार किया या और अपना मास खानेके छिये उसको निमन्त्रित किया था ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर उवाच

कथं कपोतेन पुरा शत्रुः शरणमागतः। खमांसं भोजितः कां च गति छेमे स भारत ॥ ५ ॥

युधिष्ठिरने पुछा-भरतनन्दन । प्राचीनकालमें कवृत्तरने भरणागत शत्रुको किए प्रकार अपना मास खिलाया और ऐसा करनेसे उसे कौन-सी सहति प्राप्त हुई ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच

श्टुण राजन् कथां दिन्यां सर्वपापप्रणाशिनीम् । नृपदेर्मुचुकुन्दस्य कथितां भार्गवेण वै॥ ६॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! वह दिव्य कथा सनोः जो सब पापींका नाश करनेवाली है । परशुरामजीने राजा मुच्चकुन्द-को यह कया सुनायी थी ॥ ६ ॥

इममर्थे पुरा पार्थ मुच्चकुन्दो नराधियः। भार्गवं परिपप्रच्छ प्रणतः पुरुषर्वभ ॥ ७ ॥

पुरुपप्रवर कुन्तीनन्दन ! पहिलेकी बात है, राजा मुचु-कुन्दने परशुरामजीको प्रणाम करके उनसे यही प्रश्न किया था ॥ तस्मे गुश्रूषमाणाय भार्गवोऽकथयत् कथाम् । इमा यथा कपोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप ॥ ८ ॥

नरेश्वर ! तन परश्चरामजीने सुननेके क्विये उत्सुक हुए सुचुकुन्दकोः कबूतरने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्ति की थीः वह कथा कह सुनायी ॥ ८ ॥

#### सुनिरुवाच

धर्मेनिश्चयसंयुक्तां कामार्थसहितां कथाम्। श्रृ<u>य</u>ुष्वावहितो राजन् गदतो मे महाभुज॥ ९॥

मुनि वोळे—महाबाहो ! यह कथा घर्मके निर्णयले युक्त तथा अर्थ और कामले सम्पन्न है । राजन् ! तुम सावधान होकर मेरे मुखसे इस कथाको सुनो ॥ ९ ॥

कश्चित् क्षुद्रसमाचारः पृथिव्यां कालसम्मितः। विचचार महारण्ये घोरः शक्कतिलुष्धकः॥१०॥

एक समयकी बात है किसी महान् वनमें कोई भयकर बहेलिया चारो ओर विचर रहा था। वह बड़े खोटे आचार-विचारका था। एथ्वीपर वह कालके समान जान पडता था॥ फाकोल इच छुष्णाङ्को एकाक्षा काललिमतः। वीर्घकाले हस्वारी महावक्त्रो महाहनः॥ ११॥

उसकासारा शरीर 'काकोल' जातिके कौओके समान काळा था। ऑर्खे लाल-लाल थीं। वह देखनेपर काळ-सा प्रतीत होता था। वड़ी-बड़ी पिंडलियाँ। छोटे-छोटे पैरा विशाल गुख और लंबी-सी टोड़ी—यही उसकी हुलिया थी।। ११॥ नेवानस्य सहस्य क्रिकेश सम्बन्धी ताबान्धवाः।

नेवतस्य सुद्धत् कथित्रः सम्बन्धी नवान्धवाः। स हि तैः सम्परित्यक्तस्तेन रोद्रेण कर्मणा ॥ १२॥ उदकेन कोई सुद्धद्रः नसमन्धी और न मार्द्र-बन्धु ही थे।

उतको भार पुरुष् गायन वा भार पर पुरुष । उसके भयानक क्रूर-कर्मके कारण बक्ने उसे त्याग दिया था ॥ नरः पापसमाचारस्त्यक्तव्यो दूरतो युद्धः । आत्मानं योऽभिसंधत्ते सोऽन्यस्य स्यात् कथं हितः॥

वास्तवमें जो पापाचारी हो। उसे विश पुरुषोको दूरवे ही त्याग देना चाहिये। जो अपने आपको घोखा देता है। वह दूसरेका हितैषी कैसे हो सकता है। ॥ १३॥ ये नृदांसा दुरात्मानः माणिप्राणहरा नराः।

उद्वेजनीया भूतानां व्याळा इव भवन्ति ते ॥ १४॥ जो मनुष्य झूर, दुरात्मा तथा दूसरे प्राणियोंके प्राणींका अपहरण करनेवाळे होते हैं, उन्हे स्पालें समान सभी जीवोकी

ओरले उद्देग प्रात होता है ॥ १४ ॥ स वे क्षारकमादाय द्विजान, हत्वा वने सदा । सकार विकयं तेवां पतङ्गानां जनाधिय ॥ १५॥

नरेश्वर । वह प्रतिदिन जाल लेकर वनमें जाता और बहुत से पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें वेंच दिया करता था।

पर्वं तु वर्तमानस्य तस्य चृत्ति दुरात्मनः। अगमत् सुमहान् काळो न चाधममनुष्यत॥१६॥ अगमत् सुमहान् काळो न चाधममनुष्यत॥१६॥

यही उसका नित्यका काम था। इसी चुचिरे रहते हुए उस दुरात्माको वहाँ दीर्घ काल व्यतीत हो गयाः विद्व उसे अपने इस अधर्मका बोब नहीं हुआ।। १६॥

तस्य भार्यासहायस्य रममाणस्य शाश्वतम् । दैवयोगविमूहस्य नान्या वृत्तिररोचत ॥१७॥

सदा अपनी स्त्रीके साथ विहार करता हुआ वह बहेलिया देवयोगते ऐसा मूढ हो गया था कि उसे दूसरी कोई इति अच्छी ही नहीं रुगती थी ॥ १७॥

ततः कदाचित् तस्याथ वनस्थस्य समन्ततः। पातयन्त्रिव वृक्षांस्तान् सुमहान् वातसम्भ्रमः॥१८॥

तदनत्तर एक दिन वह वनमें ही घून रहा था कि
चारों ओरसे वड़े जोरकी ऑधी उठी। वायुका प्रचण्ड वेग
वहाँके समस्त वृक्षोंको धराशायी करता हुआ-रा जान पदा।।
मेघसंकुळमाकाशां विद्युन्मण्डलमण्डितम्।
संख्यकस्तु मुद्धतेन नोसार्थेरिव सागरः॥१९॥
वारिधारासमूहेन सम्प्रविष्टः शतकतुः।
क्षणोन पूर्यामास स्रिल्लेन वस्रन्धराम्॥२०॥

आकाशमें भेशेंकी घटाएँ घर आयीं। विद्युनगडल्ये उत्तकी अपूर्व शोमा होने लगी। जैते समुद्र नौकारोहियोंके समुद्रायते दक जाता है। उसी प्रकार दो ही घड़ीमें जल-धाराओंके समूहसे आच्छादित हुए इन्द्रदेवने व्योममण्डलमें प्रवेश किया और लगमरमें इस पृथ्वीको जलराशिते मर दिया। १९–२०॥

ततो धाराकुळे काळे सम्भ्रमन् नष्टचेतनः। शीतार्तस्तद् वनं सर्वमाकुळेनान्तरात्मना॥२१॥

उस समय मुक्लाशार पानी चरह रहा था। बहेलिया बीतले पीड़ित हो अनेतना हो गया और व्याकुल हृदयने सारे बनमें भटकने लगा ॥ २१ ॥ नेच निस्ने स्थलं वापि सोऽबिन्दत विहक्षहा।

पूरितो हि जलोंघेन तस्य मार्गो वनस्य च ॥ २२॥ वनका मार्ग जिलपर वह चलता था, जलके प्रवाहमें हुव गया था। उस बहेलियेको नीची-कॅची भूमिका कुछ पता

नहीं चलता था॥ २२॥ पक्षिणी वर्षवेगेन हता लीनास्तदाभवन् । सुगर्सिहबराहाश्च खलमाश्चर्य होरते॥ २३॥ सुगर्सिहबराहाश्च

वर्षाके वेगसे बहुवेरे पत्नी मरकर घरतीपर लोट गये थे। कितने ही अपने घोसलीमें लिये बैठे थे। मृगः सिंह और सूअर स्थल-भूमिका आश्रय लेकर सो रहे थे॥ २३॥ महता वातवर्षेण त्रासितास्ते वनीकसः।

भयातीश्च श्रुधातीश्च वश्चमुः सहिता वने ॥ २४ ॥ भारी ऑबी और वर्षांध आतहित हुए वनवादी जीव-वन्तु भय और भूखषे पीड़ित हो ग्रंड-के-ग्रंड एक साथ घ्म

रहें ये॥ २४॥ स तु दीतहतैगीत्रेने जगाम न तस्थिवान्। स तु दीतहतैगीत्रेने जगाम न तस्थिवान्। ददर्श पतितां भूमी कपोतीं शीतविह्नलाम्॥ २५॥ दहिलेयेके त्रोरं अङ्ग तदीते ठिनुर गये ये। इतिव्ये

बहालयक सार अज्ञ तथाय 125र न तो वह प्रक पाता या और न खड़ा ही हो पाता या । सी न तो वह प्रक पाता या और न खड़ा ही हो पाता या । सी अवस्थामें उसने धरतीपर गिरी हुई एक कब्तरी देखी, जे स्दिकि कस्ते न्याकुल हो रही थी ॥ २५॥

इष्टा ५५वों ५पि हि पापातमा सतां पश्चरकेऽक्षिपत्। वयं दःखाभिभतोऽपि दुःखमेवाकरोत् परे ॥ २६॥ पापातमा पापकारित्वात पापमेव चकार सः।

वह पापारमा व्याघ यद्यपि स्वयं भी बडे कप्टमे था तो भी उसने उस कबतरीको उठाकर पिंजड़ेमें डाल लिया । खयं द्र:खसे पीड़ित होनेपर भी उसने दूसरे प्राणीको द्र:ख ही पहुँचाया । सदा पापमें ही प्रवृत्त रहनेके कारण उस पापारमाने उस समय भी पाप ही किया ॥ २६% ॥

सोऽपरयत् तरुखण्डेषु मेघनीलवनस्पतिम् ॥ २७ ॥ सेव्यमानं विदृद्गीघैदछायावासफलार्थिभिः। धात्रा परोपकाराय स साधरिव निर्मितः॥ २८॥

इतनेहीमें उसे वृक्षोंके समूहमें एक मैपके समान सवन एवं नील विशाल चनस्पति दिखायी दियाः जिलपर बहत-से विह्नाम छाया। निवास और फलकी हच्छासे वसेरे लेते थे। मानो विधाताने परोपकारके लिये ही उस साधतस्य महान ष्ट्रका निर्माण किया था।। २७-२८॥

अयाभवत् क्षणेनैव वियद् विमलतारकम्। महत्सर इवोत्फुल्लं फुमुव्च्छ्रिरतोवकम् ॥ २९ ॥

तदनन्तर एक ही धागमें आकाशके वादल फट गये। निर्मल तारे चमक उठे। मानो खिळे हुए क्रमुद-पुष्पीते संगोमित जलवाला कोई विमाल सरोवर प्रकाणित हो रहा हो ॥

ताराळां क्रमदाकारमाकाशं निर्मेलं यह । घतेर्मकं नभी द्वप्रा खच्चकः शीतविद्वलः ॥ ३० ॥ दिशो विलोकयामास विगाढां प्रेक्ष्य शर्वरीम् । द्रस्तो मे निवेशश्च असाद् देशादिति प्रभो ॥ ३१ ॥

प्रभो ! ताराओंसे भरा हथा अत्यन्त निर्मल आकाश विकरित असद-असुमेरि सुशोमित सरोवर-सा प्रतीत होता था। आकाशको मेघोंसे मुक्त हुआ देख सदींसे कॉपते हुए उस न्यावने सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर दृष्टिपात किया और गाँढे अन्यकारसे भरी हुई रात्रि देखकर मन-ही-मन विचार किया कि मेरा निवाससान तो यहाँ है वहत दूर है। ३०-३१॥ कृतबुद्धिईमे तस्मिन् वस्तं तां रजनीं ततः। साक्षिकः प्रणति कृत्वा वाक्यमाह वनस्पतिम्॥ ३२॥ शरणं यामि यान्यस्मिन् दैवतानि वनस्पती।

इसके बाद उसने उस बुधके नीचे ही रातभर रहनेका निश्चय किया । फिर हाथ जोड प्रणाम करके उस वनस्पतिसे कहा—'इस बुक्षपर जो-जो देवता हैं। उन सनकी मैं शरण छेता हूँ भी स शिलायां शिरः कृत्वा पर्णान्यास्तीर्थं भूतले । दःखेन महताऽऽविष्टस्ततः सुप्वाप पक्षिहा ॥ ३३ ॥

ऐसा कहकर उसने पृथ्वीपर पत्ते विका दिये और एक शिलापर विर रखकर महान् दुःखवे त्रिरा हुआ वह बहेलिया यहाँ सी गया ॥ ३३ ॥

हृति श्रोमहाभारते वान्तिवर्वणिजावद्धमेवर्वणिह्ययेतछुःयकसंबाद्येयकमे त्रिबस्यारिंशवृधिकशततमोऽध्यायः॥ १४३॥ इस प्रकार श्रीमहासारत आत्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमीपर्वमें कपोत और न्यायके संदारका उपनमिषयक एक सी तैताक्षीसका अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥

चतुश्रत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः कवृतरद्वारा अपनी भार्याका गुणगान तथा पतित्रता स्त्रीकी प्रशंसा

भीष्म उवाच थय वृक्षस्य शाखायां विहद्गः सस्रहज्जनः। दीर्घकालोपितो

राजंस्तत्र चित्रतन्रहः॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं-राजन् । उस वृक्षकी गालापर वहत दिनोंसे एक कवृतर अपने सहदोंके साथ निवास करता था। उसके शरीरके रोएँ चितकवरे थे ॥ १॥

तस्य कल्यगता भार्या चरितुं नाम्यवर्तत । पातां च रजनीं द्वपृत्त स पक्षी पर्यतस्वत ॥ २ ॥

उसकी पत्नी सनेरेसे ही चारा जुगनेके लिये गयी थी। नो लैटकर नहीं आयी। अब रात हुई देख वह कबूतर उसके लिये बहुत सतम होने लगा ॥ २ ॥ वातवर्षे महत्रासीत्र चागच्छति मे प्रिया। किं जुतत्कारणं येन साद्यापि न निवर्तते॥ ३॥

कब्तर दुखी होकर इस प्रकार विळाप करने छगा-'अहो ! आज वडी मारी ऑघी और वर्षों हुई है। किंतु अब तक मेरी प्यारी मार्था छीटकर नहीं आयी। ऐसा कीन सा कारण हो गया। जिससे वह अभीतक नहीं छीट सकी है। अपि खस्ति भवेत्तस्याः प्रियाया मम कानने।

तया विरहितं हीदं शून्यमद्य गृहं मम ॥ ४ ॥ 'क्या इस वनमें मेरी प्रिया कुगलसे होगी ! उसके विना भाज मेरा यह घर---यह घोंतला सना लग रहा है ॥ ४॥ पुत्रपौत्रवधुभृत्यैराकीर्णमपि सर्चतः । भार्योहीनं गृहस्थस्य शून्यमेव गृहं भवेत्॥ ५॥

(युत्र) पीत्र, पतोह तथा अन्य भरण-पोषणके योग्य कुडम्बीजनींचे भरा होनेपर भी यहस्वका घर उसकी पत्नीके विना स्ना ही रहता है ॥ ५ ॥

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते। त गृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम्॥६॥ ध्यासायमें घरको घर नहीं कहते। घरवालीका ही नाम

घर है । घरवालीके विचा जो घर होता है, उसे जंगलके समान ही माना गया है ॥ ६ ॥

यदि सा रक्तनेत्रान्ता चित्राङ्गी मधुरस्वरा। अद्य नायाति में कान्ता न कार्य जीवितेन मे ॥ ७ ॥

· विसके नेत्रीके प्रान्तमाग कुछ-कुछ लाल हैं। अ**ल्** चितकवरे हैं और खरमें अद्भुत मिठास भरा है। वह मेरी प्राण-बळमा यदि आज नहीं आ रही है तो मुझे इस जीवनसे क्या प्रयोजन है १ ॥ ७ ॥ न भुङ्को मञ्ज्यभुक्ते या नारनाते स्नाति सुवता। नातिष्ठत्यपतिष्ठेत शेते च शियते मिय ॥ ८॥

·बह उत्तम व्रतका पालन करनेवाली पतिव्रता थी: इस-लिये मुझे भोजन कराये विना भोजन नहीं करती, नहलाये विना स्नान नहीं करती, मुझे वैठाये विना वैठती नहीं तथा मेरे सो जानेपर ही शयन करती थी। ८ !!

हुप्टे भवति सा हुए। दुःखिते मयि दुःखिता। प्रोषिते दीनवदना कृद्धे च प्रियवादिनी ॥ ९ ॥

भेरे प्रसन्न रहनेपर वह हर्षते खिल उठती थी और मेरे दुखी होनेपर वह स्वयं भी दुखमे हुव जाती थी। जब मै बाहर जाने लगता तो उसके मुखपर दीनता छा जाती थी और जब कभी मुझे कोध आता। तब मीठी-मीठी वाते करके शान्त कर देती थी।। ९।।

पतिव्रता पतिगतिः पतिप्रियहिते रता। यस्य स्थात ताहशी भार्यो धन्यः स पुरुषो भवि ॥१०॥

वह बड़ी पतिवता थी। पतिके सिवा दूसरी कोई उसकी गति नहीं थी। वह सदा ही पतिके प्रिय एवं हितमें तत्पर रहती थी । जिसको ऐसी पत्नी प्राप्त हुई हो, वह पुरुष इस पृथ्वीपर धन्य है ॥ १० ॥

सा हि श्रान्तं भ्रधार्ते च जानीते मां तपस्विनी। अनुरक्ता स्थिरा चैव भक्ता स्निग्धा यशस्त्रिनी ॥ ११ ॥

वह तपस्त्रिनी यह जानती है कि मैं यका, माँदा और भूखरे पीडित हैं, सो भी न जाने क्यों नहीं आ रही है ? मेरे प्रति उसका अत्यन्त अनुराग है। उसकी बुद्धि स्थिर है। वह यशस्त्रिनी भार्या मेरे प्रति स्नेह रखनेवाली तथा मेरी परम मक्त है॥

बक्षमळेऽपि दियता यस्य तिष्टति तद् गृहम्। प्रासादोऽपि तथा होनः कान्तार इति निश्चितम्॥ १२ ॥

कोई ओषधि नहीं है ॥ १५ ॥

नास्ति भार्यासमी लोके सहायो धर्मसंब्रहे॥ १६॥

कोई आश्रय नहीं है और स्रीके समान धर्मतग्रहमें सहायक भी

यस्य भार्यो गृहे नास्ति साभ्वी च वियवादिनी । अरण्यं तेन गन्तन्यं यथारण्यं तथा गृहम् ॥ १७॥

·जिसके घरमें साध्वी और प्रिय बचन बोलनेवारी भार्या नहीं है। उसे तो वनमें चला जाना चाहिये। स्योकि उसके लिये जैसा घर है, बैसा ही बन' ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि आपस्मभैपर्वणि भार्याप्रशंसायो चनुश्चस्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १२४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमेपर्वमें पत्नीकी प्रशंसाविषयक एक सी चौत्राकीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४४ ॥

## पञ्चनत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

कवृतरीका कवृतरसे शरणागत व्याधकी सेवाके लिये प्रार्थना

भीष्म उवाच

एवं विलपतस्तस्य श्रुत्वा तु करुणं वचः। गृहीता शकुनिच्नेन कपोती वाक्यमत्रवीत्॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! इस तरह विलाग करते हुए कबूतरका वह करुणायुक्त वचन सुनकर नहेलियेके कैदमे पड़ी हुई कवृतरीने कहा ॥ १ ॥ क्योत्युवाच

अहोऽतीव सुभाग्याहं यस्या मे द्यितः पतिः। असतो वा सतो वापि गुणानेवं प्रभावते ॥ २ ॥ कबूतरी वोली-अहो ! मेरा वडा सौमाग्य है कि

मेरे प्रियतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणीका, वे मुझमे हो या

न हों, गान कर रहे हैं ॥ २॥

न सा खी हाभिमन्तव्या यस्यां भर्ता न तुप्यति। तुष्टे भर्तिर नारीणां तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ३ ॥ उस स्त्रीको स्त्री ही नहीं समझना चाहिये, जिसका पति

उससे सतुष्ट नहीं रहता है । पतिके सतुष्ट रहनेने नियों ग सम्पूर्ण देवता सनुष्ट रहते हैं ॥ ३ ॥

अग्निसाक्षिकमित्येव भर्ती वे देवनं परम्। दावाग्निनेव निर्देग्धा सपुप्पस्तवका छता॥ ४॥ भस्मीभवति सा नारी यस्या भर्ती न तुग्यति ।

अमिको साक्षी यनाकर स्त्रीका जिमके साथ विवार है। गया। वही उसका पति है और वही उसके लिने परम देवन है। जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता। यह नारी दावानलमे दग हुई पुष्पगुच्छीनहित लताके नमान भरन हो जाती है ॥४५॥

'बुधके नीचे भी जिसकी पत्नी साथ हो। उसके लिये वही घर है और बहत वही अद्राष्टिका भी यदि स्त्रीते रहित है तो वह निश्चय ही दुर्गम गहन वनके समान है ॥ १२ ॥ धर्मार्धकामकालेख भार्या पुंसः सहायिनी। विदेशगमने चास्य सैव विश्वासकारिका ॥ १३ ॥

·पुरुषके धर्मः अर्थ और कामके अवसरींगर उसकी पही ही उसकी मुख्य सहायिका होती है। परदेश जानेपर भी वही

उसके लिये विश्वसनीय मित्रका काम करती है ॥ १३ ॥ भार्या हि परमो हार्थः पुरुषस्येह पठ्यते। असहायस्य लोकेऽसिल्लोकयात्रासहायिनी ॥ १४ ॥

**पुरुपकी प्रधान सम्पत्ति उसकी पनी ही कही जाती है।** इस छोकमे जो असहाय है। उसे भी लोक-यात्रामें सहायता

देनेवाली उसकी पत्नी ही है ॥ १४॥

तथा रोगाभिभूतस्य नित्यं कृच्छ्गतस्य च । नास्ति भागीसमं किचिन्नरस्यातस्य भेपजम् ॥ १५॥

जो पुरुष रोगसे पीडित हो और वहुत दिनोंसे विपत्तिंग

फॅसा हो। उस पीड़ित मनुष्यके लिये भी लीके समान दूसरी

नास्तिभार्यासमो वन्धुनीस्तिभार्यासमा गतिः। (ससारमे स्त्रीके समान कोई वन्ध्र नहीं है। स्त्रीके समान

दूसरा कोई नहीं है ॥ १६॥

इति संचिन्त्य दुःखाती भर्तारं दुःखितं तदा ॥ ५ ॥ कपोती छुन्धकेनापि गृहीता वाक्यमध्रवीत ।

ऐसा सोचकर दुःखसे पीड़ित हो व्याधके कैदमें पड़ी हुई कबूतरीने अपने दुःखित पतिसे उस समय इस प्रकार

कहा-॥ ५% ॥ हन्त बक्ष्यामि ते श्रेयः श्रुत्वा तु क्रुरु तत् तथा ॥ ६ ॥ शरणागतसंत्राता भव कान्त विशेषतः।

प्राणनाथ ! मै आपके कल्याणकी वात बता रही हूँ। उसे मुनकर आप वैसा ही कीजिये । इस समय विशेष प्रयत्न

करके एक शरणागत प्राणीकी रक्षा कीजिये ॥ ६३ ॥ एप शाकुनिकः शेते तव वासं समाश्रितः॥ ७ ॥ शीतार्तेश्च श्रुधार्तश्च पूजामस्मै समाचर।

व्यह व्याध आपके निवास-स्थानपर आकर सदीं और भूखरे पीड़ित होकर सो रहा है। आप इसकी यथोचित सेवा कीनिये ॥ ७३ ॥

योहि कश्चिद् द्विजंहन्याद् गांच लोकस्य मातरम्॥८॥ शरणागतं च यो हन्यात तल्यं तेषां च पातकम्।

·जो कोई पुरुष ब्राह्मणकी, छोकमाता गायकी तथा शरणा-गतकी इत्या करता है। उन तीनीको समानरूपसे पातक

लगता है ॥ ८३ ॥ असार्कं विहिता वृत्तिः कापोती जातिधर्मतः ॥ ९ ॥ साम्याय्याऽऽत्मवता नित्यं त्वदविधेनानुवर्तितम् ।

भगवानने जातिधर्मके अनुसार हमारी कापोतीवृत्ति बना

दी है । आप-जैसे मनस्वी पुरुपको सदा ही उस वृत्तिका पालन करना उचित है ॥ ९३ ॥

यस्त धर्म यथाराकि गृहस्थो हानुवर्तते ॥ १०॥ स प्रेत्य लभते लोकानक्षयानिति श्रश्रम ।

्जो गृहस्य यथागक्ति अपने धर्मका पालन करता है। वह मरनेके पश्चात अक्षय लोकींमें जाता है। ऐसा हमने सुन

रक्खा है ॥ १०३ ॥ स त्वं संतानवानच पुत्रवानसि च द्विज ॥ ११ ॥

तत् सदेहे दयां त्यक्त्वा धर्माथीं परिगृह्य च । पूजामस्मै प्रयुङ्ख्य त्वं प्रीयेतास्य मनो यथा ॥१२॥ पक्षिप्रवर ! आप अव सतानवान् और पुत्रवान् हो चुके

हैं। अतः आप अपनी देहपर दया न करके धर्म और अर्थ-पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेलियेका ऐसा सत्कार करे। जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय ॥ ११-१२ ॥

मत्कृते मा च संतापं कुर्वीधास्त्वं विहद्गम । दारान्पेप्यसि ॥ १३॥ **ज्ञारीरयात्राक्रत्यर्थमन्यान** 

विहराम ! आप मेरे लिये सताप न करें । आपको अपनी इारीरयात्राका निर्वाह करनेके लिये दुसरी स्त्री मिल जायगी ॥

इति सा दाकुनी वाक्यं पञ्जरस्था तपिखनी। अतिदुःखान्विता प्रोक्त्वा भर्तारं समुद्रैक्षत ॥ १४ ॥

इस प्रकार पिंजड़ेमें पड़ी हुई वह तपस्विनी कवृत्तरी पतिते यह बात कहकर अत्यन्त दुखी हो पतिके सुँहकी ओर देखने लगी ॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि आपद्धर्भपर्वणि कपोतं प्रति कपोतीवाक्ये पञ्चवत्वारिसद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १ ४५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्रमीपर्वमं कवृतरके प्रति कवृतरीका वाक्यविषयक एक सी पैताशीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥

## **पट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽ**ध्यायः

कपुतरके द्वारा अतिथि-सत्कार और अपने श्वरीरका बहेलियेके लिये परित्याग

भीष्म उवाच

स पत्या वचनं श्रुत्वा धर्मयुक्तिसमन्वितम्। हर्पेण महता युक्तो वाक्यं व्याकुळळोचनः ॥ १ ॥

भीपाजी कहते हैं--राकत् । पत्नीकी वह धर्मके अनुकृत और युक्तियुक्त बात सुनकर कबूतरको वडी प्रसन्नता हुई । उसके नेत्रीमें आनन्दके ऑस् छलक आये ॥ १ ॥ तं वै शाकुनिकं दृष्टा विधिद्दष्टेन कर्मणा। स पक्षी पूजवामास यहात् तं पक्षिजीविनम् ॥ २ ॥

उस पक्षीने पक्षियोंकी हिंसासे ही जीवन-निर्वाह करने-वाले उस वहेलियेकी ओर देखकर गास्त्रीय विधिके अनुसार यत्नपूर्वक उसका पूजन किया ॥ २ ॥

उवाच स्नागतं तेऽद्य बृहि किं करवाणि ते। संतापश्च न कर्तव्यः सगृहे वर्तते भवान् ॥ ३ ॥

और वोला-ध्यान आपका स्वागत है । बोलिये, मैं साप-की क्या सेवा करूँ ? आपको संताप नहीं करना चाहिये। आप इस समय अपने ही घरमें हैं ॥ ३ ॥

तद् व्यवीत्भवान् क्षियं किं करोमि किमिच्छसि। प्रणयेन व्रवीमि त्वां त्वं हि नः शरणागतः॥ ४ ॥

'अतः शीघ चताइयेः आप क्या चाइते हैं १ में आपकी क्या सेबा करूँ ! मैं बड़े प्रेमसे पूछ रहा हूं। क्योंकि आप हमारे घर पचारे हैं ॥ ४ ॥

अरावप्यचितं कार्यमातिथ्यं गृहमागते । छेत्रमप्यागते छायां नोपसंहरते द्रमः॥ ५ ॥

प्यदि शत्रु भी घरपर आ जाय तो उसका उचित आदर-सत्कार करना चाहिये। जो काटनेके लिये आया हो। उसके ऊपरते भी बृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता ॥ ५ ॥ शरणागतस्य कर्तन्यमातिथ्यं हि प्रयत्नतः।

पञ्चयश्रयञ्चलेन गृहस्थेन विशेषतः॥ ६॥

व्यों वो घरपर आये हुए अतिथिका समीको यलपूर्वक आदर-सत्कार करना चाहिये; परतु पञ्चयज्के अधिकारी एइसका यह प्रधान धर्म है ॥ ६ ॥ पञ्चयबांस्तु यो मोहान्न करोति गृहाँ धुमे।

तस्य नायं न च परो लोको भवति धर्मतः॥ ७॥ त्जो मोहवश गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी पञ्ज महायञ्जीका

अनुष्ठान नहीं करता। उसके लिये धर्मके अनुसार न तो यह लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही॥ ७॥

तद बृहि मां सुविश्रव्धो यत् त्वं वाचा वदिष्यसि। तत करिष्याम्यहं सर्वं मात्वं शोके मनः कृथाः॥ ८॥ अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ।

तुम अपने गुँहरी जो कुछ कहोगे। वह सब मै करूँगाः अतः त्रम सनमे शोक न करो ।। ८॥ तस्य तद् वचनं श्रत्वा शकुनेर्जुन्धकोऽब्रबीत्। वाधते खल में शीतं संत्राणं हि विधीयताम् ॥ ९ ॥

कबूतरकी यह बात सुनकर व्याधने कहा-व्हस समय मुझे सदीका कष्ट है। अतः इससे बचानेका कोई उपाय करो। ॥९॥

एवमुक्तस्ततः पक्षी पर्णान्यास्तीर्यं भूतले। यथाशक्त्या हि पर्णेन ज्वलनार्थे द्वतं वयौ ॥ १०॥

उसके ऐसा कहनेपर पक्षीने पृथ्वीपर बहत-से पत्ते छाकर रख दिये और आग लानेके लिये अपने पखोंद्वारा यथाशक्ति

बड़ी तेजीसे उड़ान लगायी ॥ १०॥

स गत्वाङ्गारकर्मान्तं गृहीत्वाग्निमथागमत्। सतः शब्देषु पर्णेषु पावकं सोऽप्यदीपयस् ॥ ११ ॥ वह छहारके घर जाकर आग छे आया और सुखे पत्तींपर

रखकर उसने वहाँ अप्रि प्रज्वलित कर दी॥ ११॥

स संदीतं महत्त् ऋत्वा तमाह शरणागतम्। प्रतापय सुविश्रव्धः खगात्राज्यकृतोभयः॥ १२॥ इस प्रकार आगको बहुत प्रज्वलित करके कबूतरने

शरणागत अतिथिसे कडा-भाई! अत्र तम्हें कोई भय नहीं है । तुम निश्चिन्त होकर अपने सारे अङ्गोको आगसे तपाओं ।।

स तथोकस्तथेत्युक्तवा छुन्धो गात्राव्यतापयत्।

र्थान प्रत्यागतप्राणस्ततः प्राह विहङ्गमम् ॥ १३ ॥ तब उस व्याधने 'बहुत अच्छा' कहकर अपने सारे

अडोंको तपाया । अग्निका सेवन करके उसकी जानमे जान आयी । तब वह कबूतरसे कुछ कहनेको उद्यत हुआ ॥१३॥ हर्षेण सहताऽऽविष्टो चाक्यं व्याकुळळोचनः । तथेमं शकुनि हुड्डा विधिहण्टेन कर्मणा ॥ १४ ॥ शास्त्रीय विधिसे सत्कार पा उसने यदे हर्षमे भरकर डवडवायी

हुई ऑखोंसे कबूतरकी ओर देखकर कहा-।। १४॥ दत्तमाहारमिच्छामि स्वया श्चद् वाधते हि माम् । स तद्वचः प्रतिश्रुत्य वाक्यमाह विहङ्गमः॥ १५॥ न मेऽस्ति विभवो येन नाश्येयं क्षुधां तव। उत्पन्नेन हि जीवामो वयं नित्यं वनौकसः ॥ १६॥ संचयो नास्ति चासाकं मुनीनामिव भोजने । भाई ! अब मुझे भूख सता रही है; इसल्यि तुम्हारा

दिया दुआ कुछ भोजन करना चाह्ता हूँ। उसकी बात सुनकर

कवतर बोल-भीया । मेरे पास सम्पत्ति तो नहीं है, जिससे में तुम्हारी भूख मिटा सकूँ । इमलोग चनवासी पन्नी हैं । प्रतिदिन चुगे हुए चारेसे ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुर्नियोके समान हमारे पास कोई भोजनका सबह नहीं रहता है'॥ इत्युक्तवा तं तदा तत्र विवर्णवदनोऽभवत्॥१७॥ कथं नु खलु कर्तव्यमिति चिन्तापरस्तदा। वभूव भरतश्रेष्ठ गहीयन् वृत्तिमात्मनः॥१८॥

ऐसा कहकर कबूतरका मुख झछ उदास हो गया। वह इस चिन्तामें पड़ गया कि अव मुझे क्या करना चाहिये ? मरतश्रेष्ठ । यह अपनी कापोती वृत्तिकी निन्दा करने लगा ॥ मुहूर्ताह्नन्थसंत्रस्तु स पक्षी पक्षिचातिनम् । उवाच तर्पयिष्ये त्वां सहर्ते प्रतिपालय ॥ १९ ॥

थोडी देरमे उसे कुछ याद आया और उस पक्षीने वहेलियेसे कहा--(अच्छा) थोडी देरतक ठहरिये। में आपकी वृप्ति करूँगा<sup>3</sup> ॥ १९ ॥

इत्युक्तवा शुष्कपर्णैस्तु समुज्ज्वाल्य हुतारानम् । हर्षेण महताऽऽविष्टः स पक्षी वाक्यमद्यवीत ॥ २० ॥

ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तींते पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्षमे भरकर व्याघले कहा--।। २०॥

श्चर्याणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम् । श्रुतः पूर्वे मया धर्मो महानतिथिपूजने ॥ २१ ॥ भीने अपूषियों। देवताओं। पितरी तथा महात्माओंके

मुखसे पहले सुना है कि अतिथिकी पूजा करनेमें महान् धर्म है॥

कुरुष्वानुग्रहं सौम्य सत्यमेतद् प्रवीमि ते। निश्चिता खलु में बुद्धिरितिथिप्रतिपूजने ॥ २२ ॥

'सीम्य । अतः मैंने भी आज अतिथिकी उत्तम पूजा

करनेका निश्चय कर लिया है। आप मुझे ही ग्रहण करके मुसपर कृपा कीजिये । यह मैं आपते सच्ची बात कहता हूँ ।।

ततः कृतप्रतिको वे स पक्षी प्रहसन्निव। तमर्गिन जिःपरिक्रस्य प्रविचेश महामितः॥ २३॥

ऐसा कहकर अतिथि-पूजनकी प्रतिशा करके उस परम

बुद्धिमान् पक्षीने तीन वार अग्निदेवकी परिक्रमा की और हॅसरे हुए-से आगर्से प्रवेश किया ॥ २३ ॥

अग्निमध्ये प्रविष्टं तु लुन्धो दृष्टा तु पक्षिणम् । चिन्तयामास मनसा किमिद् वैमया कृतम्॥ २४॥

पक्षीको आगके भीतर घुसा हुआ देख व्याघ मन-ही-मन चिन्ता करने लगा कि मैंने यह क्या कर डाला ।।। २४॥ अहो मम नृशंसस्य गहिंतस्य सक्रमणा।

अधर्मः सुमहान् घोरो भविष्यति न संशयः॥ २५॥ अहो ! अपने कमी निन्दित हुए मुझ न्रूरकर्मा व्यापरे जीवनमे यह सबसे भयकर और महान् पाप रोगा, इसमें

संजय नहीं है॥ २५॥ पवं बहुविधं भूरि विललाप स लुन्धकः।

### महाभारत 🐃



कपोतके द्वारा व्याधका आतिथ्य-सत्कार

गर्हयन खानि कमीणि द्विजं दृष्ट्या तथागतम् ॥ २६ ॥ इस प्रकार कवृत्तकी वेसी अवस्या देखकर अपने कर्मोकी निन्दा करते हुए उस व्यायने अनेक प्रकारकी वार्ते कहकर वहुत विछाप किया ॥ २६ ॥

इत श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि कापदामेपर्वणि कपोतलुङ्यकर्सचादै पट्चाबारिशारधिकशततमोऽपवायः ॥ १४६॥ इत श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि कापदामेपर्वणि कवृतर और व्यावका संग्रहितयक एक सी छियाशीसवी अन्याय पूरा हुआ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्भन आपदामेपर्वण कवृतर और व्यावका संग्रहितयक एक सी छियाशीसवी अन्याय पूरा हुआ ॥

### सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः बहेत्रियेका वैराग्य

मीध्य उवाच

ततः स लुज्धकः पश्यन् श्चधयापि परिद्धुतः । कपोतमग्निपतितं वाक्यं पुनस्वाच ह॥१॥

भोष्मजी कहते हैं—राजन् ] भूखवे व्याकुल होनेपर भी बहेलियेने जब देखा कि कब्तर आगमें कूद पड़ाः नय बह दुजी होकर इट प्रकार कहने ल्या—॥ १ ॥ किमीहर्श सुद्रांखेन मया कृतमञ्जूखिता। भविष्यति हिं से निस्यं पातकं कृतर्जाविनः॥ २ ॥

'हाय ! मुझ कूर और बुद्धिशनने कैवा पान कर डाव्य ! मैंने अनना जीवन हो ऐसा वना रक्खा है कि मुझसे नित्य पाप

बनता ही रहेगा? ॥ २ ॥ स विनिन्दंस्तथाऽऽत्मानं पुनः पुनर

स विनिन्दंस्तयाऽऽत्मानंपुनः पुनरवाच ह । ष्रविश्वास्यः सुदुर्वुद्धिः सद्। निरुतिनिश्चयः ॥ ३ ॥

इत प्रकार बारंबार अपनी निन्दा करता हुआ वह फिर बोडा—प्म बड़ा दुष्ट इदिका मतुष्य कूँ, मुक्षपर कितीको निक्वाव नहीं करता चाहिये। घठता और कूरता ही मेरे चीवनका विद्वान्त वन गया है॥ है॥ दुर्म कर्म परित्यक्य पोऽहं चाकुनिलुङ्धकः।

द्युमं कमे परित्यस्य स्वीऽहं श्रक्तांनेसुङ्थकः । नृशंसस्य ममाचार्यं मत्यादेशां न संशयः ॥ ४ ॥ इत्तः समासं दहता कपोतेन महात्मना ।

्ञच्छे-अच्छे कमींको छोडकर मैने पश्चिमोंको ग्रास्ते और फेंबानेका मंत्रा अता लिया है। युक्त मूर और कुकमी-को महाला कब्तरने अपने उपरिक्षी आहुति हे अपना ग्रास अर्पित किया है। इसमें श्रेह नहीं कि इच अपूर्व स्थायके हारा उसने मुझे थिकारते हुए धर्माचरण करनेका आहेश दिया।। ४३।।

सोऽइं त्यस्ये प्रियान् प्राणान् पुत्रान् दारांस्तयैव च ५ उपदिशो हि से धर्मः कपोतेन महात्मना ।

ध्यत में पापते मुंह मोहकर जी, पुत्र तथा अपने प्यारे प्राणींका भी परिस्थाग कर दूंगा । महास्या कनूतरने मुझे

वरान्य विद्यंद्र पर्मन्ना उपरेश दिया है ॥ ५६ ॥ अद्ययमृति देहं स्यं सर्वभोगैविंवजितम् ॥ ६ ॥ यथा खल्यं सरो ग्रीष्मे शौययिष्याभ्यहं तथा ।

ध्याजरे में अपने जरीरको सम्पूर्ण भोगीले बिज्ञत करके उसी प्रकार सुखा डाव्हेंगा, जैसे गर्मीमें छोटा-सा तालाव सुख जाता है।। ६५ ॥

श्चुत्पियासातपसहः छशो धमनिसंततः॥ ७॥ उपवासैर्वह्रविषेश्चरिप्ये पारलैकिकमः।

्मूलः प्याह और धूपका कर सहत करते हुए शरीरको इतना दुर्वक बना दूँगा कि खरे शरीरमें कैळी हुई नाड़ियाँ स्वष्ट दिखायी देंगी। मै बारबार अनेक प्रकारके उपबाद-वत करके परळेक दुआरनेवाला पुण्य कमं करूँगा॥ ७३॥ खदो देहप्रदानेन द्वितातिथियूजना॥ ८॥ तस्माद् धर्मे चरिष्यामि धर्मो हि परमा गतिः। हुछो धर्मो हि धर्मिण्डे याहछो विह्नोक्तमे॥ ९॥

'अही ! महात्मा कचूतरने अपने 'द्यारीरका दान करके भेरे वामने अविधि-सत्कारका उज्देवल आदमें रक्खा है, अवत् में भी अब पर्मका ही आचरण करूँगा; क्योंकि धर्म ही परम् गति है। उच पर्मात्मा श्रेष्ट पक्षीमें जैवा धर्म देखा गया है। बैवा ही ग्रुंते भी अभीष हैं। !! ८-९ !!

पवमुक्त्या विनिश्चित्य रौद्रकर्मा स लुव्धकः। महाप्रस्थानमाभित्य प्रथयो संज्ञितवतः॥

महाप्रस्थानमाश्रित्य प्रययो संशितवतः ॥ १०॥ ऐसा कहकर धर्माचरणका ही निश्चय करके वह प्रयानक कर्म करनेवाला व्याय कठोर ततका आश्रय ले महाप्रस्थान-के प्रयार चल दिया ॥ १०॥

ववो यप्टिं शत्राकां च क्षारकं पक्षरं तथा। वां च वद्धां कपोतां स प्रमुच्य विससर्ज ह ॥ ११ ॥

उस समय उसने उस बन्दी की हुई कबूतरीको पीजरेसे युक्त करके अपनी लाटी, शलका, जाल, पिंजड़ा सब कुछ छोड़ दिया॥ ११॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि शास्त्रसंपर्वेणि कुञ्चकोषरतौ ससवावारिग्रद्रधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वेक अन्तर्गत आपद्मीपर्वेम वोदेकिको उपरतिविधयक एक सी सेंताचीसवाँ अध्याप पूरा हुआ ॥ १४७॥

# अष्ट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः

कब्तिका विलाप और अग्तिमें प्रवेश तथा उन दोनोंको सर्गलोककी प्राप्ति मीम उवाच संस्मृत्य सा च भर्तीर कहती जोकक्ति

माध्य उवाच संसमृत्य सा च भतीर हदती शोककिशीता ॥ १ ॥ ततो गते शाकुनिके कपोत्ता प्राह दुःखिता । भीष्मजी कहते हैं—पुधिशः । उस बहेल्विके चले

स॰ स॰ २--१२. २४--

जानेपर कबूतरी आने पविका सारण करके बोक्से कातर हो उठी और दुःख-मन्न हो रोती हुई विलाप करने लगी—॥ नाहं ते विधियं कान्त कदाचिव्यि संसारे। सर्वापि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोखते॥ २॥

ाभियतम ! आपने कभी भेरा अप्रिय किया हो, इसका धुझे स्मरण नहीं है। वारी कियों अनेक पुत्रोंने युक्त होनेपर भी पतिहीन होनेपर गोकमें हुन जाती हैं॥ र॥ शोच्या भवति चन्धूनां पतिहीना तपस्तिनी। ळाळिताहं त्वया नित्यं बहुमानाच्य पुजिता॥ ३॥

प्रतिहीन तपिसनी नारी अपने माई बच्छुओंके लिये भी बोचनीय बन जाती है। आपने यदा ही मेरा लाड-प्यार किया और बहे सम्मानके साथ मुझे आदरपूर्वक रक्खा॥३॥ चचनैर्मधुरैः स्निग्धैरसंक्षिष्टमनोहरैः। कन्दरेषु च शैलानां नदीनां निर्झरेषु च ॥ ४॥ दुमाग्रेषु च एम्येषु एमिताहं त्वया सह। अमाग्रेस चेव विद्यताहं त्वया सह। ४॥ अमाग्रेस चेव विद्यताहं त्वया सहम्॥ ४॥

'आपने स्नेहिषकः मुखदः मनोहर तथा यधुर वच्चाँद्वारा मुझे आतन्दित किया । मैंने आपके ताथ पर्वतांकी ग्रुप्तऑमं, निर्मोंके तार्टीपर शर्रांके आस-पात तथा वृद्धांकी मुरस्य शिखाऑपर रमण किया है । आकाव्यातामाँ मी मै तदा आपके शाय मुख्यूर्वंक विच्या के । आकाव्यातामाँ में पदा आपके शाय मुख्यूर्वंक विच्या करती रही हूँ ॥ ४-५ ॥ रमामि स्म पुरा कान्त तन्मे नास्त्यद्य किञ्चन । मितं वृद्धांति हि पिता मितं अता मितं मुत्रां ॥ ६ ॥ अमितस्य हि दातारं भवारं का म पूज्येत् ।

ध्याणनाथ ! पहले मैं जिस प्रकार आपके साथ आनन्द-पूर्वक रमण करती थी। अब उन सब सुलींमेंसे कुछ भी मेरे लिये शेष नहीं रह गया है । पिता: भ्राता और पुत्र—ये सब लोग नारीको परिमित सुख देते हैं, केवल पति ही उसे अपरिमित या असीम सुख प्रदान करता है। ऐसे पतिकी कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी है। दहैं।।

स्त्रा नहा करना र । ५६ ।।
इति श्रीमहानारते शान्तिपर्विष्ठ आपद्धमेपर्विष्ठ कपोत्रसर्गगमने अष्टवत्वारिशद्धिकशततमोऽरमायः ॥ १४८ ॥
इस अकार श्रीमहानारत शान्तिपर्विक अन्तर्गत आपद्धमेपर्विक कृत्रतका स्वर्गगमनविष्यक एक सी अटतासीसर्ग अध्याय पूराहुआ ॥१४८॥

एकोनपञ्चाशद्धिकशततमोऽप्यायः बहेलियेको सर्गलोककी प्राप्ति

भीप्म तवाच विमानस्थौ तु तो राजरूँ खुन्धकः खे ददर्श ह । इष्टा तौदम्पती राजन् व्यचिन्तयत तांगतिम् ॥ १ ॥

भीषाजी कहते हैं — यजत् ! व्यापने जन दोनों पिक्षयोको दिव्य रूप धारण करके विमानगर नैठे और आकाश-मार्गेंसे जाते देखा। उन दिव्य दम्पतिको देखकर व्याप उनकी उस सहितके विषयमे विचार करने लगा ॥ १ ॥ ईस्ट्रोनेच तपसा गच्छेयं परमां गतिम् । इति सुद्ध्या विनिश्चित्य गमनायोपचक्रमे ॥ २ ॥ महामस्थानमाश्रित्य सुन्धकः पहिजीचकः । नास्ति भर्तृसमो नाथो नास्ति भर्तृसमं सुखम्॥ ७ ॥ विख्ज्य धनसर्वस्वं भर्तो वै शरणं स्त्रियाः।

भीके खिये पतिके समान कोई सक नहीं है और पतिके तुष्य कोई खुल नहीं है। उनके लिये तो धन और सर्वेलको त्यायकर पति ही एकमान गति है। एई॥ न कार्यमिह में नाय जीवितेन त्वया विना॥ ८॥ पतिहीना तु का नारी सती जीवितमत्सहेत्।

भाष । अब सुम्हारे बिना यहाँ इस बीनाने भी क्या प्रयोजन है १ ऐसी कौन-सी पतित्रता जी होगी, जी पतिके विना जीवित रह सकेगी ११ ॥८६ ॥

पर्वं विलय्य बहुधा करणं सा सुदुःखिता॥ ९॥ पतिवता सम्प्रदीतं प्रचिवेश हुताशनम्।

इस तरह अनेक प्रकारते करणाजनक विकास करके अत्यन्त दुःखर्मे द्वर्षी हुई वह पतिनताकवृत्तरी उसी प्रकारित अभिनेसे सम्म गर्थी ॥ ९३ ॥

ततश्चित्राङ्गद्धरं भर्तारं सान्वपश्यत ॥ १० ॥ विमानस्थं सुकृतिभिः पूज्यमानं महासमिः।

तदनन्तर उछने अपने पतिको देखा । बह विचित्र अपन् <u>धारण किये विमानपर केटा या और बहुत-छे पुण्यात्मा</u> महात्मा उतकी भूरि-शूरि प्रजता कर रहे थे ॥ १०६ ॥ चित्रमाल्याम्बरधर सर्वाभरणभृवितम् ॥ ११॥ विमानशतकोटीभिरावृतं पुण्यकमिकाः ।

उसने विचित्र हार और बच्च घारण कर रक्ते थे और बह स्व प्रकारके आधुरणील विधुरित या । अरवें । उप्यक्तीं पुरुषोंसे युक्त विधानीने उसे घेर रक्ता था ॥ १११ ॥ ततः स्वर्गे चतः पक्षी विभानवरमास्थितः । कर्मणा पुनिवस्तत्र रेमे स सह भार्यया ॥ १२॥

इस प्रकार श्रेष्ठ विमानगर चैटा हुआ वह पक्षी अगने स्त्रीके सहित स्वर्गकोकको चळा गया और अपने सकर्मसे पूजित हो वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगा ॥ १२॥

गर्लाकका प्राप्त निस्त्रेष्टो मरुदाहारो निर्ममः स्वर्गकाद् ध्रया ॥ ३ ॥ में भी इसी प्रकार तरस्या करके परम यतिको प्रत होकिया, ऐसा अपनी बुद्धिके द्वारा निरुचय करके परिवॉडाय

होजेंगा, ऐता अपनी बुद्धिके द्वारा निज्यस करके पशियोदारा जीवन निर्वाह करनेवाला वह बहेलिया बहुँछि महामस्वानके पथका आअभ्य लेकर चल दिया । उत्तरे तर प्रकारको चीटा त्याग हो। वासु पीकर रहने लगा । म्यानकी अभिज्याम अन्य खब बस्तुओंकी ओरसे उत्तरे समता हटा छी॥ २२ ॥ सतोऽपश्यत् सुविस्तीणें हटा पशामिभूपितम् । नातापिश्वागणाकीणें स्टर शीतजलें शियम्॥ ४॥ आगे जाकर उत्तरे एक विस्तृत एवं मनोरम टरोवर देखाः जो कमल-समृहींसे सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकारके जलपक्षी उसमें कलरव कर रहे थे। वह तालाव शीतल जलसे भरा था और अत्यन्त सुखद जान पडता था ॥ ४ ॥ विपासार्तोऽपितद् दृष्टा तृप्तः स्यान्नात्र संशयः । उपवासकृशोऽत्यर्थे स तु पार्थिव लुन्धकः॥ ५ ॥ अनवेक्यैव संहुएः श्वापदाध्युपितं वनम् । महान्तं निश्चर्यं कृत्वा लुञ्चकः प्रविवेश ह ॥ ६ ॥ प्रविशन्तेव स वनं निगृहीतः सकण्टकैः। स कण्टकैविभिन्नाहो लोहिताडींकृतच्छविः॥ ७ ॥ राजन् ! कोई मनुष्य कितनी ही प्यासंसे पीड़ित क्यों न

हो। निःसंदेह उस सरोवरके दर्शनमात्रसे वह तृप्त हो सकता या। इधर यह व्याध उपवासके कारण अत्यन्त दुर्वल हो गया था। तो भी उधर दृष्टिगत किये विना ही वहे दृष्टिक साय हिंसक जन्तुओंने भरे हुए वनमें प्रवेश कर गया। महान एहचपर पहुँ चनेका निश्चय करके बहेलिया उस बनमें वसा । बसते ही करीली झाड़ियोंमें फॅस गया। कॉर्टोंसे उसका सारा गरीर छिदकर छह् छहान हो गया ॥ ५-७ ॥ षभ्राम तस्मिन विजने नानामगसमाऋले। ततो द्रमाणां महता पचनेन चने तदा ॥ ८ ॥ उद्तिष्ठत संघर्षात् सुमहान् हय्यवाहनः। तद् यनं वृक्षसम्पूर्णं स्ताविद्यसंकुरुम्॥

ददाह पावकः क्षुद्धो युगान्ताग्निसमप्रभः। नाना प्रकारके वन्य पशुओंसे भरे हुए उस निर्जन वनमें वह इधर-उधर भटकने लगा । इतनेहीमें प्रचण्ड पवनके वेगसे वृक्षीमें परस्पर रगड़ होनेके कारण उस बनमें वडी भारी आग लग गयी। आगकी वडी-वडी लपटें ऊपरको उठने छर्गी । प्रलयकालकी सवर्तक अग्निके समान प्रज्वलित एवं कुपित हुए अग्निदेव लता, डालियों और वृत्रोंसे व्यास हुए उस बनको दग्ब करने लगे ॥ ८-९३ ॥

लताविद्ययसंकलम् ॥ ९ ॥

स ज्वालैः पवनोद्धतैर्विस्फूलिङ्गैःसमन्ततः॥ १०॥ द्दाह तद् वनं घोरं मृगपक्षिसमाकुलम्।

हवासे उंदी हुई चिनगारियों तथा ज्वालाओंद्वारा चारी ओर फैलकर उस दावानलने पशु-पश्चिमींसे भरे हुए असंकर वनको जलाना आरम्भ किया || १०५ || ततः स देहमोक्षार्थे सम्प्रहृप्टेन चेतला ॥ ११ ॥

अभ्यधावत वर्धन्तं पाचकं लुञ्धकस्तदा । वहेलिया अपने शरीरका परित्याग करनेके लिये मनमें हर्प और उल्लास भरकर उस वढती हुई आगकी योर दौड़ पड़ा।

ततस्तेनाग्निना दग्धो लुब्धको नष्टकलमपः।

जनाम परमां सिद्धि ततो भरतसत्तम ॥ १२॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि आपस्मैपर्वणि लुब्धकस्वर्णयमने एकोनपञ्जाशद्विकशतत्तमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्भगपत्रमें व्याशका स्वर्गकोक्तमे समनविषयक एक सी उनचासवर अध्याय पूरा हुआ ॥

पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः

इन्द्रोत मुनिका राजा जनमेजयको फटकारना युधिष्टिर उवाच

अवुद्धिपूर्व यत् पार्व कुर्याद् भरतसत्तम।

मरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर उस आगमे जल जानेसे बहेलियेके सारे पाप नष्ट हो गये और उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ली॥

ततः खर्गस्थमात्मानमपद्यद् विगतस्वरः। यसगन्यवंसिद्धानां मध्ये भ्राजन्तमिन्द्रवत् ॥ १३ ॥

योडी ही देखें अपने आपको उसने देला कि वह यहे आनन्दसे न्वर्गळोकमें विराजमान है तथा अनेक यक्षः सिद्ध और गन्धवांके वीचमें इन्द्रके समान घोभा पा रहा है ॥१३॥ एवं खलु कपोतश्च कपोती च पतित्रता।

लब्धकेन सह स्वर्ग गताः पुण्येन कर्मणा ॥ १४ ॥ इस प्रकार वह धर्मात्मा कबूतर, पतिवता कपोती और

बहेलिया-तीनी साय-साय अपने पुण्यकर्मके वलसे स्वर्ग-लोकमें जा पहुँचे ॥ १४ ॥

चैवंविधा नारी भर्तारमन्वर्तते। विराजते हि सा क्षिप्रं कपोतीय दिवि स्थिता ॥ १५ ॥ इसी प्रकार जो स्त्री अपने पतिका अनुसरण करती है।

वह कपोतीके समान शीघ ही स्वर्गलोकमें स्थित हो अपने

तेजसे प्रकाशित होती है ॥ १५ ॥

एवमेतत् पुरावृत्तं छन्धकस्य महात्मनः। कपोतस्य च धर्मिष्टा गतिः पुण्येन कर्मणा ॥ १६ ॥

यह प्राचीन वृत्तान्त ( परश्रामजीने मुचुकुन्दको सनाया था )यह ठीक ऐसा ही है। बहेलिये और महात्मा कबतरको उनके पुण्य कर्मके प्रभावने धर्मात्माओंकी गति प्राप्त हुई ॥ यइचेदं १२ णुयाञ्चित्यं यख्येदं परिकीर्तयेत्।

नाद्यमं विद्यते तस्य मनसापि प्रमादतः॥ १७॥ जो मनुष्य इस प्रसङ्घको प्रतिदिन सनता और जोइसका

वर्णन करता है। उन दोनोंको मनसे भी प्रमादजनित अञ्चमकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १७॥ धर्मो धर्मभूतां वर। युधिष्ठिर महानेप गोध्नेप्वपि भवेदसिविष्कृतिः पापकर्मणः॥ १८॥

घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर । यह भरणागतका पालन महान् धर्म है। ऐसा करनेसे गोवध करनेवाले पुरुषोंके पापका भी प्रायिश्वत्त हो जाता है ।। १८ ॥

न निष्कृतिभैवेत् तस्ययो हन्याच्छरणागतम् । इतिहासमिमं श्रुत्वा पुण्यं पापप्रणाशनम् । न दुर्गतिमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ १९॥

जो शरणागतका वध करता है। उसको कभी इस पापसे छटकारा नहीं मिलता । इस पापनाशक पुण्यमय इतिहासको सुन लेनेपर मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। उसे स्वर्ग-छोककी प्राप्ति होती है ॥ १९॥

मुच्यते स कथं तसादेतत् सर्वे वदस्य मे ॥ १ ॥ स्विष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ ! यदि कोई पुरुष

अनजानमें किसी तरहका पायकर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है ? यह सब मुझे बताइये॥ १॥

भीष्म उनाच अत्र ते वर्तियिष्यामि पुराणमृषिसंस्तुतम्। इन्द्रोतः शौनको विश्रो यदाह जनमेजयम्॥ २॥

भीष्मजीने कहा-राजन्! इस विषयमे ऋषियोद्वारा प्रशंसित एक प्राचीन प्रसङ्ग एवं उपदेश तुम्हें सुनाऊँगाः जिसे गुनकवंगी विप्रवर इन्द्रोतने राजा जनमेजयसे कहा था॥ आसीद् राजा महावीर्यः परिक्षिज्ञनमेजयः। अवुद्धिपूर्वामागच्छद् ब्रह्महत्यां महीपतिः॥ ३॥

पूर्वकालमें परिक्षित्के पुत्र राजा जनमेजय वहे पराक्रमी थे। परंतु उन्हें विना जाने ही ब्रह्महत्याका पाप लग

गया था || ३ ||

ब्राह्मणाः सर्व प्वते तत्यज्ञः सप्रोहिताः। स जगाम वर्ने राजा दह्यमानो दिवानिशम्॥ ४ 🌓

इस बातको जानकर पुरोहितसहित सभी बाह्मणीन जनमेजयको स्याग दिया । राजा चिन्तासे दिन-रात जलते हए वनमें चड़े गये ॥ ४ ॥

प्रजाभिः स परित्यक्तश्चकार कुश्छं महत् । अतिबेर्ल तपस्तेपे दहामानः स मन्यना ॥ ५ ॥

प्रमाने भी उन्हें गद्दीसे उतार दिया था। अतः वे वनमें रहकर महान पुण्य कर्म करने छगे। वु:खसे दग्ध होते हुए वे दीर्धकाळतक तपस्यामे लगे रहे ॥ ५ ॥

ब्रह्महत्यापनोदार्थमपृच्छद् ब्राह्मणान् बहुन्। पर्यंटन् पृथिचीं कृत्स्नां देशे देशे नराधियः ॥ ६ ॥

राजाने सारी पृथ्वीके प्रत्येक देशमें धूम-धूमकर बहुतेरे ब्राह्मणींसे ब्रह्महत्या-निवारणके लिये उपाय पूछा ॥ ६ ॥ तत्रेतिहासं वक्ष्यामि धर्मस्यास्योपग्रंहणम्। वहामानः पापकृत्या जगाम जनमेजयः॥ ७॥ चरिष्यमाण इन्द्रोतं शीनकं संशितवतम्।

राजन ! यहाँ मैं जो इतिहास बता रहा हैं, वह धर्मकी वृद्धि करनेवाला है। राजा जनमेजय अपने पाप-कर्मचे दग्ध होते और वनमें विचरते हुए कडोर वतका पालन करनेवाले शुनकवंशी इन्द्रोत मुनिके पास जा पहुँचे ॥ ७३ ॥ समासाद्योपजग्राह् पादयोः परिपीडयन् ॥ ८ ॥ भ्राविर्देष्टा नृपं तत्र जगहें सुभूशं तदा। कर्ता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः॥ ९ ॥ कि त्वयासास कर्तव्यं।मा मां स्प्राक्षीः कथंचन। गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणात्यसानिति व्यन्॥१०॥

वहाँ जाकर उन्होंने मुनिके दोनों पैर पकड़ लिये और उन्हें घीरे-घीरे दवाने छगे। ऋषिने वहाँ राजाको देखकर उस समय उनकी बड़ी निन्दा की । वे कहने छंगे—अरे ! त तो महान् पापाचारी और ब्रह्महत्यारा है। यहाँ कैसे आया ? १. ये परिश्चित् और जनमेजय अर्जुनके पौत्र और प्रपौत

इमछोगोंसे तेरा क्या काम है ! सुझे किसी तरह दना मत । जा-जाः तेरा यहाँ ठहरना हमलोगोको अन्छा नहीं लगता ॥ ८--१०॥

रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येव च दर्शनम्। अशिवः शिवसंकाशो मृतो जीवनिवाटसि ॥ ११॥

न्त्रमसे रुचिरकी-सी गन्य निकलती है। तेरा दर्शन वैसा ही है, जैसा मुदेंका दीखना। तू देखनेमें मङ्गलमय है। परत है अमङ्गलस्य । वास्तवमें तु मर चुकाः परंत सीवितकी मॉिंत घूम रहा है ॥ ११ ॥

ब्रह्ममृत्युरगुद्धातमा पापमेवानुचिन्तयन् । प्रवृद्धक्षे प्राविषि वर्तसे परमे सुले॥ १२॥

'त् ब्राह्मणकी मृत्युका कारण है । तेरा अन्तःकरण नितान्त अगुद्ध है। तू पापकी ही बात सोचता हुआ जागता और सोता है और इसीसे अपनेको परम सुखी मानता है॥ मोधं ते जीवितं राजन् परिक्रिएं च जीविस । पापायैव हि सप्टोऽसि कर्मणे हि यवीयसे ॥ १३॥

·राजन् । तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यन्त क्लेशमय है। त् पापके लिये ही पैदा हुआ है। खोटे कर्मके ही लिये तेरा

बन्म हुआ है ॥ १३ ॥ घहुकल्याणमिच्छन्ति ईहन्ते पितरः सुतान् । दैवतेज्याभिर्वन्दनेन तितिक्षया ॥ १४ ॥

·माता-पिता तपस्याः देवपूजाः नमस्त्रार और सहनशीलता या क्षमा आदिके द्वारा पत्र प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त हुए पुत्रीते परम कल्याण पानेकी इच्छा रखते हैं।। १४॥ पितसंशासिमं पत्रय त्वत्कते नरकं गतम्। निर्धाः सर्व पवैवामाशावन्धास्त्वदाथयाः ॥ १५ ॥

परत तेरे कारण तेरे पितरींका यह उमुदाय नरकमें पड़ गया है। तू ऑख उठाकर उनकी दशा देख छ । उन्होंने तुझसे जो-जो आशाएँ बॉध रक्खी थीं। उनकी वेसमी आशाएँ

आज व्यर्थ हो गर्यो ॥ १५॥ यान् पूजयन्तो विन्दन्ति खर्गमायुर्यशः प्रजाः । तेषु त्वं सततं द्वेषा ब्राह्मणेषु निरर्थकः॥१६॥

र्गजनकी पूजा करनेवाले लोग स्वर्गः आयुः यश और संतान प्राप्त करते हैं। उन्हीं ब्राह्मणींते त् सदा देप रखता है। तेरा जीवन व्यर्थ है ॥ १६ ॥

इमं स्रोकं विमुच्य त्वमवाङ्मूर्द्धा पतिप्यसि । अशाश्वतीः शाश्वतीश्च समाः पापेन कर्मणा ॥ १७ ॥ <इस लोकको छोड़नेके बाद त् अपने पापकर्मके पट-

स्वरूप अनन्त धर्पोतक नीचा सिर किये नरकमें पड़ा रहेगा॥ अर्धमानो यत्र गृष्टैः शितिकण्टरयोमुखैः। ततश्च पुनरावृत्तः पापयोनि गमिप्यसि ॥ १८॥

वहाँ लोहेके समान चौंचवाले गीव और मोर तुरे नोच नोचकर पीड़ा देंगे और उसके बाद भी नरकने लौडनेनर तुहें किसी पापयोनिमें ही जन्म हेना पहेगा ॥ १८॥ यदिदं मन्यसे राजन् नायमस्ति कुतः परः। यमद्ता यमञ्जये॥ १९॥ प्रतिसारियतारस्त्वां

'राजन् 1 त् जो यह समझता है कि जब इसी छोक्सें पापका फल नहीं मिल रहा है। तब परालोकका तो अस्तित्व

ही कहाँ है ! सो इय धारणाके विपरीत यमलोकर्मे जानेपर यमराजके दूत तुझे इन सारी वार्तोकी याद दिला देंगेः !! १९॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विण अपद्रसैपर्वेणि इन्द्रोतपारिक्षितीयसँवादे पद्मादार्शिकशततमोऽध्यायः ॥ ९५० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिरावेक श्रन्तांत आपद्रसै संदेंगे इन्द्रोत और पारिक्षितका संवादविषयक एक सी प्रचासवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥

## एकपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

### त्रब्रहरयाके अपराधी जनमेजयका इन्द्रोत मुनिकी शरणमें जाना और इन्द्रोत मुनिका उससे ब्राह्मणद्रोह न करनेकी प्रतिज्ञा कराकर उसे करण देना

मीष्म उवाच

एवसुक्तः प्रत्युवाच तं भुति जनमेजयः। गर्छं भयान् गर्हयते लिन्धं तिन्दति मां पुनः॥ ९ ॥ धिकार्यं मां धिक्कुरुते तस्मात् त्वाहं प्रसादये।

भीष्मजी कहते हैं—राजन् । युनिवर इन्होतके ऐसा कहतेपर जनमेजयने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—गुने । मैं वृणा और तिरस्कारके योग्य हूँ; इसीलिये आप मेरा तिरस्कार करते हैं। में निन्दाका राज हूँ; इसीलिये आर-पार मेरी निन्दा करते हैं। में पिक्कारने और चुकारनेके ही योग्य हूँ; इसीलिये आपको औरते मुझे बिकार मिल रहा है और इसीलिये आपको अरित मुझे बिकार मिल रहा है और इसीलिये में आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। १५ ॥ सर्वे हीदं दुस्कृतं में ज्वलम्यगनाविवयहितः॥ २ ॥ स्वकामीण्यमिसंधाय माभिनन्दित में मनः।

न्यह चारा पाप सुझमें मौजूद है। अतः में चिन्ताचे उसी प्रकार जल रहा हूँ। मानो किसीने मुद्दो आगके मीतर रख दिया हो। अपने कुकमोंको बाद करके मेरा मन स्वतः प्रतन्न नहीं हो रहा है॥ २३॥

प्राप्यं घोरं भयं नृनं मया चैवस्तताद्वि॥ ३॥ तज्जु शस्यमनिद्धंत्य कयं शस्यामि जीवितुम्। सर्वे मन्युं विनीय त्यमभि मां वद शौनक॥ ४॥

ंनिश्चय ही मुझे यमराजले भी चोत्र मय प्राप्त होनेवाली है। यह बात मेरे हृदयमे कॉटेकी मॉति चुम रही है। वयन हृदयसे इसको निकाले विना में कैसे जीवित रह सङ्ग्रा १ अतः जीनकजी । आप समस्त कोषका खाग करके मुझे उदारका कोई उपाय बताइये ॥ १-४॥

महानासं ब्राह्मणानां भूयोवस्यामि;साम्प्रतम् । अस्तु रोपं कुलस्यास्य मा परामृदिदं कुलम् ॥ ५ ॥

्में ब्राह्मणीका महाच् भक्त रहा हूँ । इंगीलिये इस समय पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस कुळका कुळ माग अवस्य शेष रहना चाहिये। समृत्वे कुळका परामव या विनादा नहीं होना चाहिये॥ ५॥

न हि नो ब्रह्मशातानां शेषं भवितुमहैति । स्तुतीरलभमानानां संविद्दं वेदनिक्षितान् ॥ ६ ॥ निर्विद्यमानः सुसूर्शं भूयो वक्ष्यामि शाहबतम् । भूयक्षेवाभिरक्षन्तु निर्वनान् निर्वना इव ॥ ७ ॥

भाक्षणोंके शाप दे देनेपर हमारे कुळका कुछ भी श्रेष नहीं रह जायगा। इम अपने पापके कारण न जी समाजर्मे प्रशस पा रहे हैं न सजातीय बन्धुजोंके साथ एकमत ही हो रहे हैं; अदा अत्यन्त खेद और विरक्तिको प्राप्त होकर हम पुनः वेदोंका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले आप-जैसे ब्राह्मणों-से सदा यही कहेंगे कि जैसे निर्जन स्थानमें रहनेवाले मोगी-जन पायी पुरुपोंकी रक्षा करते हैं; उसी प्रकार आपलोग अपनी दयासे ही हम-जैसे दुखी मनुष्योंकी रक्षा करें ॥११-७॥ स ह्ययक्षा अमुं लोकों प्राप्तुवन्ति कथाञ्चन ।

आपातान् प्रतितिष्टन्ति पुलिन्द्शवरा इव ॥ ८ ॥

'जो क्षत्रिय अपने पापके कारण यशके अधिकारते विश्वत हो जाते हैं, वे पुलिन्दों और शवरींके समान नरकोंमें ही पदे रहते हैं। किसी प्रकार परलोकमें उत्तम गतिको नहीं पाते ॥ अविकासिय में प्रकां चालस्येय सर पण्डितः। सक्षन् पितेय पुत्रस्य मीतिमान् भव शौनक ॥ ९ ॥

'महान् । जीनक । आप विद्वान् हें और में मूर्ख । आप मेरी बाव्हदिवर ध्यान न देकर कैसे विद्या पुत्रपर ह्वमावतः धंद्वष्ट होता है। उसी प्रकार मुहायर में प्रवन्न होहये'॥ शीनक उचाच

किमाध्ययं यदप्राहो यह कुर्यादसाम्प्रतम्।

इति चै पण्डितो भूत्वा भूतानां नामुकुप्यते ॥ १०॥ यौनकने कहा—यदि अञानी गनुष्य अयुक्त कार्यं मी कर चैठे तो इसमें कीन-ची आश्चर्यकी बात है। अतः इस रहस्यको जाननेवाले मुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह प्राणियोंपर क्रोध न करे ॥ १०॥

प्रशापासादमारुह्य अशोच्यः शोचते जनान् । जगतीस्यानिवादिस्थः प्रज्ञया प्रतिपत्स्यति ॥ ११ ॥

को विश्वस बुद्धिकी अहारिक्तापर चढ़कर स्वयं धोकते रहित हो दूधरे दुखी मनुष्योंके लिये घोक करता है। वह अपने जानवल्से तब कुछ उसी प्रकार जान लेता है। जैके पर्ववकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य उस पर्वतके आस-पासकी मूसियर रहनेबाले धन लोगोंको देखता रहता है॥ ११॥ न चोपलस्यते तेन न चाश्चयांचि कुचैते। निर्विण्णात्मा परोक्षो वाधिक्कृतः पूर्वसाधुष्ठ॥ १२॥

जो प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषींचे विरक्त हो उनके दक्षिपम्से दूर रहता है तथा उनके द्वारा धिकारको प्राप्त होता रहता है, उन्ने सानकी उपलब्धि नहीं होती है और पेसे पुरुषके क्रिये दूररे लोग आक्षर्य भी नहीं करते हैं॥ १२॥ विदित्तं भवतो बीर्ये माहात्म्यं वेद आगमे। कुरुष्वेह यथाशान्ति ब्रह्मा शरणमस्तु ते॥१३॥

े द्वम्हें ब्राह्मणोंकी शक्तिका शान है। वेदों और शास्त्रोंने जो उनकी महिमा उपख्य्य होती है, उसका भी पता है; अतः तुम शान्तिपूर्वक ऐसा प्रयत्न करो, जिससे ब्राह्मण-जाति तुम्हें शरण दें सके ॥ १३॥

तद् वै पारित्रकं तात ब्राह्मणानामकुप्यताम् । अथवा तप्यसे पापे धर्ममेवानुपद्य वै ॥ १८ ॥

तात ! क्रोधरहित ब्राह्मणींकी चेवाके लिये जो छुछ किया जाता है। वह पारलैकिक लामका ही हेतु होता है अथवा यदि तुम्हें पापके लिये पश्चात्ताप होता है तो तुम निरन्तर धर्मपर ही दृष्टि रक्खो ॥ १४ ॥

जनमेजय उवाच

जनमजय उपाप अनुतंत्रये च पापेन न च धर्म विलोपये। इभूषुं भजमानं च प्रीतिमान् भव शौनक॥१५॥

जनमेजयने कहा —शौनक ! मुझे अपने पापके कारण बड़ा पश्चात्ताप होता है। अब मैं धर्मका कभी छोप नहीं करूँगा । मुझे कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा है; अतः आप मुझ भक्तपर प्रधन्न होइये ॥ १५ ॥

शीनक उवाच

छित्त्वा दम्मं च मानं च मीतिमिच्छामि ते नृप । सर्वभूतहितं तिष्ठ धर्मे चैव प्रतिसरम् ॥ १६ ॥

शौनक बोळे—नरेश्वर ! मै तुम्हे तुम्हारे दम्म और अभिमानका नाश करके तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ । तुम धर्मका निरन्तर स्भरण रखते हुए, धमस्त प्राणियोंके दितका साधन करो ॥ १६ ॥

न भयात्र च कार्पण्यात्र छोभात् त्वामुपाह्नये । तां मे देवीं गिरं सत्यां शृषु त्वं ब्राह्मणैः सह ॥ १७ ॥

राजन् । मै भयसे, दीनतासे और छोमसे भी तुम्हे अपने पास नहीं बुळाता हूं। तुम इन ब्राह्मणोंके छहित देवी वाणीके समान मेरी यह सबी वात कान खोलकर तुन हो॥ सोऽहं न केतचिचार्थी त्वां च धर्मादुपादये। कोहातां सुर्वभूतानां हाहा धिगिति जल्पताम्॥ १८॥

मै तुमवे कोई वस्तु लेनेकी इच्छा नहीं ररागा। यदि समस्त प्राणी मुझे खोटी-खरी सुनाते रहे। हाय-हाय मचाते रहे और धिकार देते रहे तो भी उनकी अवहेलना करके में तुम्हें केवल धर्मके कारण निकट आनेके लिये आमन्त्रित करता हैं॥ वस्यन्ति मामधर्महां त्यक्यन्ति सुद्धेदो जनाः।

वरपान्य नामवमश्च त्यव्यान्त सिहद्दा जनाः। ता वाचः सुहद्दःशुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भृशम्॥१९॥ सुश्चे लोग अधर्मन्न कहेगे। मेरे हितैगी सुहुद्द मुझे लाग

शुक्ष कार्य अधमश्च क्षरण । मर हितया बुहद् मुझ ह्याग देंगे तथा बुग्हे धर्मोपदेश देनेकी बात सुनकर मेरे सुहद् सुझपर अत्यन्त रोषसे बळ उठेंगे ॥ १९ ॥ केंबिदेश महाप्राक्षाः प्रतिकास्यन्ति तत्त्वतः।

जानीहि मत्छतं तात ब्राह्मणान् प्रति भारत॥ २०॥ तात!मारत!कोईकोई महाज्ञानी पुरुष हो मेरे अधिप्रायको व्यार्थक्रमो समय सक्ते। वार्वणोडे प्रत

अभिप्रायको यथार्थरूपते समझ सकेंगे। ब्राह्मणोंके प्रति भलाई करनेके लिये ही मेरी यह सारी चेद्या है। यह तुम अच्छी तरह जान लो ॥ २०॥

यथा ते मत्कृते क्षेमं छमन्ते ते तथा कुर । प्रतिज्ञानीहि चाहोहं प्राह्मणानां मराधिप ॥ २१ ॥ ब्राह्मणखोग मेरे कारण नैसे भी सकुरान रहे। वैसा ही

प्रयत्न तुम करो । नरेश्वर ! वम मेरे सामने यह प्रतिश करो प्रयत्न तुम करो । नरेश्वर ! वम मेरे सामने यह प्रतिश करो कि अय मैं ब्राझणैंसि कभी होह नहीं करूँगा !! २१ !! जनमेजय उपाच

नेव वाचा न मनसा पुनर्जातु न कर्मणा । द्रोच्यासि प्राह्मणात् विभ चरणाविष ते स्परो ॥ २२ ॥ जनमेजयने कहा—विभवर । मै आपके दोनों चरण

क्रूकर श्रायपूर्वक कहता हूं कि मनः वाणी और क्रियद्वारा कभी ब्राह्मणोंसे द्रोह नहीं करूँगा। २२॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आवव्धमंपर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीये एकपञ्चाशद्दधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्भमंपर्वमे दृष्टोतः और पारिक्षितका संगद्दिष्यक एक सी इक्यावनर्वो अध्याय पूराः हुत्रा ॥ १५९ ॥

#### द्विपञ्चाराद्धिकशततमोऽध्यायः

इन्द्रोतका जनमेजयको धर्मोपदेश करके उनसे अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कराना तथा निष्पाप राजाका प्रनः अपने राज्यमें प्रवेश

शीनक उवाच

तसात् तेऽहं प्रवश्चामि धर्ममावृतचेतसे। श्रीमान् महावलस्तुष्टः स्वयं धर्ममवेशसे॥ १॥

शोनकने कहा—राजन् ! तुमने ऐसी प्रतिशा की है। इसते जान पड़ता है कि तुम्हारा मन पापकी ओरते निष्ट्रच हो गया है। इसिक्ष्यों में तुम्हें धर्मका उपदेश करूँगा। क्योंकि तुम भीसम्पन्तः महाबळ्वान् और चंतुष्टिचत्त हो। धाय ही स्वयं धर्मपर हिष्ट रखते हो ॥ १॥
पुरस्ताद् दाखणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्।

अनुगृह्णति भूतानि स्वेन प्रतेन पार्थियः॥ २॥

राजा पहले कठोर स्वमावका होकर पीछे फोमल मावका अवलम्बन करके जो अपने सद्ध्यवहारसे समल प्राणियाँगर अनुसह करता है, वह अत्यन्त आखर्रकी ही बात है ॥ २॥ इत्सन नूने स दहति हति लोको व्यवस्यति।

क्रस्में नूने स दहाते हात लाका व्यवस्तात । यत्र त्वं ताहशो भूत्वा धर्ममेवानुपदयसि ॥ ३ ॥ चिरकालतक तीश्ण स्वमावका आश्रय लेनेवाला राल

चिरकालतक वाश्य स्वभावका जानन र है। निश्चय ही अपना सब कुछ जलाकर मस्म कर डान्ना है। ऐसी लोगोंकी घारणा है। परंतु तुम वैधे होकर मी जो धर्मन ही दृष्टि रख रहे हो, यह कम आश्चर्यकी वात नहीं है ॥ ३ ॥ हित्वा तु सुचिरं भक्यं भोज्यांश्च तप आस्थितः। इत्येतद्भिभृतानामद्भुतं जनमेजय ॥ ४ ॥

जनमेजय । तुम जो दीर्घकाळसे भरय-मोज्य आदि पदायोंका परित्याग करके तपस्यामें छगे हुए हो, यह पापसे अभिभृत हुए मनुष्येंके जिये अङ्गुत बात है ॥ ४॥

योऽदुर्ङमी भनेद् दाता रूपणो वा तपोधनः । अनास्त्रर्य तदित्याहुर्नातिदुरेण वर्तते ॥ ५ ॥ यदि पनसम्पन पुरुष दानी हो एवं कृषण या दिव्ह

भार कारणिक पुत्रपं दाना हा एवं क्षपण या दारह मतुष्य तास्त्राका धनी हो जाय तो इसे आश्चर्यकी बात नहीं मानते हैं। क्योंकि ऐसे पुत्रजेंका दान और तपसे सम्पन्न होना अधिक कठिन नहीं है ॥ ५॥

पतदेव हि कार्पण्यं समग्रमसमीक्षितम् । यञ्चेत् समीक्षयैव स्याद् भवेत् तस्मिस्ततो गुणः॥१६॥

यदि सारी वार्तोपर पूर्वोपर विचार न करके कोई कार्य आरम्म किया जाय तो यही कायरतापूर्ण दोश है और यदि भलीमॉति आलोचना करके कोई कार्य हो तो यही उसमें गुण माना जाता है ॥ ६॥

यक्षो दानं दया घेदाः सत्यं च पृथिवीपते । -पञ्चेतानि पवित्राणि वर्ष्टं सुचरितं सपः ॥ ७ ॥

पुर्ध्वीनाय । यक्त, दात, दया, वेद और रात्य — ये पॉको पवित्र बताये गये हैं। इनके साथ अच्छी रार्द्ध जाचरणमें लाग हुआ तप भी छठापवित्र कर्म माना गया है।। विदेव राकों परमें पवित्रं जनमेजय । वेस सम्यग्यहाँतिन श्रेयांसं धर्ममाप्स्यसि ॥ ८ ॥

जनमेजय ! राजाओंके लिये ये छहीं वस्तुएँ परम पवित्र है। इन्हें भलीमॉति आचरणमें छानेपर तुम श्रेष्ठतम धर्मको मास कर लोगे ॥ ८॥

पुष्यदेशाभिगमनं पवित्रं परमं स्मृतम्। अत्राप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां यथातिना ॥ ९ ॥

युण्य वीर्योक्षी यात्रा करना भी परम पवित्र माना गया है। इस विगयमें विज्ञ पुरुष राजा ययातिकी गायी हुई इस गायाका उदाहरण दिया करते हैं॥ ९॥

यो मर्त्यः प्रतिपद्येत आयुर्जीवितमात्मनः। यक्षमेकान्ततः कृत्वा तत् संन्यस्य तपश्चरेत्॥१०॥

चो मनुष्य अपने छिये चीर्च जीवनकी इच्छा रखता है। वह यलपूर्वक यजका अनुद्वान करके फिर उसे त्यायकर तपस्यामें छम जाय ॥ १०॥

पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रात् सरस्वतीम् । सरस्वत्याञ्च तीर्थानि तीर्थेग्यन्य पृथृतकम् ॥ ११ ॥

कुरुभेत्रको पवित्र तीर्थ वताया याया । कुरुक्षेत्र से अधिक पवित्र सरस्वती नदी है। उससे भी अधिक पवित्र उसके भिन्मभिन्न तीर्थ हैं। उन तीर्योमें भी दूसरोंकी अपेखा प्रयुद्क तीर्थको श्रेष्ठकद्वा गया है॥ ११॥ यत्रावगाह्य पीत्वा च नैने श्वोमर्ग्ण तपेत्। महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ १२ ॥ काळोदकं च गन्तासि छन्धायुर्जीविते पुनः । सरस्वतीदपदवत्योः संगमो मानसः सरः ॥ १३ ॥

उसमें स्तान करने और उसका जल पीनेसे मगुष्यको कल ही होनेवाली मृत्युका भय नहीं सताता अर्थात् बह् कृतकृत्य हो जाता है। इस कारण मरनेसे नहीं हरता। यदि द्धम महास्पोयर पुष्कर, प्रमास, उत्तर मानस, कालोदक, हयहारी और सरस्वतीके सङ्गम तथा मानसरोवर आदि वीयोंमें जाकर स्तान करोगे तो द्वान्हे पुनःअपने जीवनके लिये वीयोंग सात होगी।। १२-१३॥

खाध्यायशीलः स्थानेषु सर्वेषु समुपस्पृशेत् । त्यागधर्मः पवित्राणां संन्यासं मनुरव्रवीत् ॥ १४ ॥

सभी तीर्थंस्थानीमें स्वाध्यायश्चील होकर स्नान करें। मनुने कहा है कि सर्वत्यागरूप सन्यास सम्पूर्ण पवित्र धर्मोंमें श्रेष्ठ है ॥ १४॥

अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथाः सत्यवता कृताः । यथा कुमारः सत्यो में मैच पुण्यो न पाणकृत् ॥ १५ ॥ इस विषयमें भी सत्यवानुद्वारा निर्मित हुई इन गायात्रों-

का उदाहरण दिया जाता है। जैसे बालक राग-देंघरे छून्य होनेके कारण खदा सत्ययरायण ही रहता है। न तो वह पुण्य करता है और न पाप ही। इसी प्रकार मुलेक श्रेष्ठ

पुरुषको मी होना चाहिये ॥ १५ ॥ न ह्यस्ति सर्वभूतेषु दुःखमस्मिन् कुतः सुस्वम् । एवं प्रकृतिभूतानां सर्वसंसर्भयायिनाम् ॥ १६ ॥ त्यजवां जीवितं श्रेयो निवृत्ते पुण्यपापके ।

इस संसारके सम्पूर्ण प्राणियोमें जब दुःख ही नहीं है।
तव सुल कहाँ से हो सकता है ? यह सुल और दुःख दोनों
ही प्रकृतिस्य प्राणियोके वर्म हैं। जो कि सब प्रकृतिक् संस्थानीयको स्वीकार करके उनके अनुसार चलते हैं। जिन्होंने ममता और अहहार आदिके साथ सब कुछ लाग दिया है। जिनके पुण्य और पाप सभी निवृत्त हो चुके हैं। ऐसे पुरुषोंका जीवन ही कल्याणमय है।। ? ६ १ ॥ यस्वेत्र पाना ज्यायिष्ठ कार्याणां तद् अविधित ते ॥ १७॥

बछेन संविभागेश्च जय स्वर्गे जनेश्वर । यस्येव वळमोजश्च स धर्मस्य प्रशुर्मरः ॥१८॥ अव मै राजाके कार्योमें जो सबते श्रेष्ठ है। उसका वर्णन करता हूँ । जनेश्वर । तुम बैर्ययुक्त वल और रानके द्वारा स्वर्यव्योक्यर विजय प्राप्त करो । जिसके पास वल और ओज

है, वही मनुष्य धर्माचरणमें समर्थ होता है ॥ १७-१८ ॥ झासपानां सुखार्थे हि त्वं पाहि वसुधां नृष । यथैवैतान् पुराऽऽद्वैप्सीस्तथैवैतान् प्रसादय ॥ १९ ॥

नरेखर ! द्वम ब्राझणोंको सुख पहुँचानेके छिपे ही सारी पुट्योका पाछन करो । जैठे पहुछ इन ब्राझणोंपर अस्वेप किया या। बैठे इन सबको अपने सद्वर्तांबरे प्रसन्न करो ॥ अपि धिक्कियमाणोऽपि त्यज्यमानोऽप्यनेकधा । आत्मनो दर्शनाद् विप्राप्त हन्तास्मीति मार्गय। घटमानः स्वकार्येषु कुरु निःश्रेयसं परम्॥२०॥

वे वार-बार द्वार्क्ट विकार और फटकारकर वूर हटा दें तो भी उनमे आत्मदृष्टि रखकर तुम यही निश्चय करो कि अब मैं बाइगोंको नहीं मारूँगा। अपने कर्तव्यपळनके छिये पूरी चेष्टा करते हुए परम कल्यागका वाधन करो ॥ २० ॥ हिमाग्निघोरसहरोर राजा भवति कश्चन। छांगळारानिकल्यो वा भवेदन्यः परंतप ॥ २१ ॥

परंतर ! कोई राजा वर्षके समान शीतल होता है। कोई अग्निके समान ताप देनेवाला होता है। कोई यमराजके समान मयानक जान पड़ता है। कोई घास-प्रक्रका मूलोच्छेद करने-वाले हलके समान दुष्टींका समूल उन्मुलन करनेवाला होता है तथा कोई पापाचारियोपर अकस्मात् वजके समान दूट पड़ता है॥ न विशेषेण गन्तव्यमविच्छिन्नेन वा पुनः।

न विशेषण गन्तन्यमाविष्ठानन वा पुनः। न जातु नाहमस्मीति सुप्रसक्तमसाधुषु ॥ २२ ॥

कभी मेरा अभाव नहीं हो जाय, ऐसा समझकर राजाको चाहिये कि दुष्ट पुरुषोंका सङ्ग कभी न करे। न तो उनके किसी विशेष गुणपर आक्रुष्ठ हो, न उनके साथ अविन्छिन्न सम्बन्ध खापित करे और न उनमें अत्यन्त आसक्त हो हो।। विकर्मणा वाष्यमानः पापाव् विपरिमुच्यते।

नैतत् कार्यं पुनिरिति हितीयात् परिमुच्यते ॥ २३ ॥ यदि कोई शास्त्रविषद्ध कर्म बन जायतो उठके लिये पश्चाचाप करनेवाला पुरुष पापम् मुक्त हो जाता है। यदि

दुसरी बार पाप बन जाय तो भ्यव फिर ऐसा काम नहीं करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करनेते वह पापमुक्त हो सकता है ॥ करिच्ये धर्मीमेचेति सृतीयात् परिमुच्यते।

श्रुचिस्तीर्थान्यज्ञचरन् बहुत्वात्परिमुच्यते ॥ २४ ॥ स्मानमें केवल धर्मना ही आचरण करूँगा<sup>9</sup> ऐसा

नियम छेनेसे वह तीसरी बारके पापसे छुटकारा पा जाता है और पवित्र तीयोंमें विचरण करनेवाला पुरुष अनेक बारके किये छुए, बहुबख्यक पापीले छुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥

कत्याणमनुकर्तन्यं पुरुषेण बुभूषता । ये सुगन्थीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २५ ॥ ये दुर्गन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते । तपश्चर्योपरः सद्यः पापाद् विपरिसुच्यते ॥ २६ ॥

सुखकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको कट्याणकारी कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये। जो सुरान्धित पदार्थोका स्वेवन करते हैं, उनके शरीरसे सुगन्ध निकल्ती है और जो सदा दुर्गन्धका सेवन करते हैं, वेअपने शरीरसे दुर्गन्य ही दैलाते हैं। जो मनुष्य वपस्यामें तत्तर होता है, वह तत्काल

स्रोरे पापाँचे सक्त हो जाता है ॥ २५-२६ ॥ संवत्सरसूपास्याग्निसभिकास्तः असुच्यते । श्रीण वर्षाण्युपास्याग्नि श्रृणहा विअसुच्यते ॥ २७ ॥ स्रमातार एक वर्षतक अग्निहोत्र करनेचे कलद्वित पुरुष अपने स्त्रपर स्त्रो हुए कल्द्वस्त्रे सूट जाता है । तीन वर्षेतक अम्निकी उपाठना करनेते भ्रूणहत्वारा भी पार-मुक्त हो जाता है ॥ २७ ॥ महासरः पुण्कराणि प्रभासीत्तरमानसे ।

अभ्यत्य योजनशतं भ्रूणहा विश्रमुच्यते ॥ २८॥

महासरोवर पुष्कर, प्रभोश तीर्थ तथा उत्तर मानस्रोवर आदि तीर्थोम सौ योजनतककी पैदल यात्रा करनेने मी भूण हत्याके पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥ २८ ॥ यावृतः प्राणिनो हन्यात् तज्जातीयांस्तु तावतः ।

प्रमीयमानानुन्मोच्य प्राणिहा विष्रमुच्यते ॥ २९ ॥ प्राणियोंकी हत्या करनेवाला मनुष्य जितने प्राणियोंका वथ करता है। उसी जातिके उतने ही प्राणियोंको मुखुरे इरहकारा दिला दे अर्थात उनको मरनेके एकटरे छहा दे

छुटकारा दिला दे अर्थात् उनको भरनेके एकटले छुड़ा दे तो वह उनकी हत्याके पापने गुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥ अपि चापमु निमज्जेत जपंकिरधमर्पणम् । व्यापक्रमध्याकस्थान

यथाश्वमेधावसृथस्तथा तन्मनुरव्रवीत् ॥ ३०॥ यदि मनुष्य तीन यार अधमर्पणका लग करते हुए जल्मे गोता लगावे तो उसे अश्वमेध यग्नमें अवसृथस्मान करनेका

फल मिलता है, ऐसा मनुजीने कहा है ॥ ३० ॥ तत् क्षिमं नुदते पापं सत्कारं लभते तथा । अपि चैनं प्रसीदन्ति भूतानि जलमूकवत् ॥३१॥

बह अध्मर्षण मन्त्रका लग करनेवाला मनुष्य धीम री अपने सारे पापींको दूर कर देता है और उसे सर्वत्र सम्मन प्राप्त होता है। सब प्राणी जड एव मुकके समान जडरर प्रसन्न हो जाते हैं। ३१॥

बृहस्पति देवगुरुं छुराछुराः सर्वे समेत्याभ्यतुयुज्य राजन् । धर्म्य फर्लं वेत्य फर्लं महर्पे तथेव तस्मित्ररके पारलोक्ये ॥ ३२ ॥ उभे तु यस्य सहरो भवेतां किस्सित तयोस्तव जयोऽधनस्यात् ।

आचश्च नः पुण्यफळं महर्षे
कथं पापं गुद्दते धर्मशीलः ॥ ३३ ॥
राजन् । एक समय सव देवताओं और असुरीन हः
आदरके साथ देवगुरू बृहस्पतिके निकट जाकर पूणमहर्षे । आप धर्मका फल जानते हैं। इसी मकार परलेनमें
जो पापों के फल्सकर नरकता कर भोगा। पड़ता है। वह
सी आपसे जज्ञात नहीं है, परंतु जिस योगीके लिये सुल और
सी आपसे जज्ञात नहीं है, परंतु जिस योगीके लिये सुल और
सुःख दोनों समान हैं। वह जन दोनोंके कारणन्य पुण्य और
पापको जीव लेता है या नहीं। महर्षे । आर हमारे समझ

पुण्यके फलका वर्णन करें और यह भी वतावें कि धर्माना

पुरुष अपने पापीका नाश कैंसे करता है।' ॥ ३२-३२ ॥ गृहस्पतिरुवाय कृत्वा पापं पूर्वमञ्जिष्ट्यं पुण्यानि चेत्कुरुते बुद्धिपूर्वम् । स्त तत् पापं जुटते कर्मशोलो वासोयया मिटनं सारयुक्तम् ॥ ३४ ॥ शृहस्पतिज्ञीने कहा - यदि मलुष्य पहले विना जाने पाप करके फिर जान-वृहकर पुण्यक्रमांका अनुष्ठान करता है तो वह सल्कर्मपरायण पुरुष अपने पापको उसी प्रकार दूर कर देता है, जैने कार (सीडा, साहुन आदि) लगानेवे कपहेका मैल कूट जाता है ॥ २४॥ पार्प कल्वाभिमन्येत नाहमस्पतित पृहपः। तिश्चकीर्पति कल्याणं अह्थानोऽनस्यकः॥ ३५॥ मनुष्यको बाहिये कि वह पाप करके अहहार न प्रकट

मनुष्यको चाहिये कि वह पाप करके अहङ्कार न प्रकट करे—हेकडी न दिलायेः अपित अदापूर्वक दोषदृष्टिका परित्याग करके कल्याणमय धर्मके अनुष्रानको इच्छा करे ॥ छिद्राणि विवृतान्येय साधूनां चानुणोति यः। यः पापं पुरुषः इत्त्वा कल्याणमभिषयते ॥ ३६॥

जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषोंके छुळे हुए छिड़ोंको छकता है श्र्यात् उनके प्रकट हुए दोशोंको भी छिपानेकी नेष्ठा करता है तथा जो पाए करके उच्छे विरत हो कल्याणम्य कर्ममें छम जाता है, वे दोनों ही पाएरतिह हो जाते हैं॥ २६॥ यथाऽऽदित्यः प्रातरुचंस्तमः सर्वे च्यपोहृति । कल्याणमाचरन्नेवं सर्वेपाएं घ्यपोहृति ॥ ३७॥

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि आपद्धमपर्वणि इन्द्रोतपारिक्षितीये द्विपञ्चादर्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥

इस प्रकार शीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत आपदमीपर्वमें इन्द्रोत और पारिक्षितका सवादिवयमक एक सी वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥

# त्रि**श्वारादिक्स्शततमोऽध्यायः**

मृतककी पुनर्जीवन-प्राप्तिके विषयमें एक ब्राह्मण बालकके जीवित होनेकी कथाः उसमें गीध और सियारकी बुद्धिमत्ता

युधिष्ठिर उवाच

कचित् पितामहेनासीच्छुतं वा दृष्टमेव छ । कचिमार्यो सृतो राजन पुजरुकीवितोऽभवत् ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—रितामद्द । न्या आपने कमी यह मी देखा या सुना है कि कोई मनुष्य मरकर किर जी उठा हो । ॥ १॥

मीप्प उवाच

त्ररणु पार्च यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्। गृधजम्बुकसंवादं यो वृत्तो नैमिपे पुरा॥ २॥

भीष्मजीने कहा - कुन्तीनन्दन । पार्चीनकाळाँ नैतिया-रण्यक्षेत्रमं गीत्र और गीरङ्का नो वंबाद हुआ था, उत्ते सुनो, वह पूर्वविद्व यथार्थ इतिहास है ॥ २ ॥ कस्यजिद् ब्राह्मणस्यासीत् दुःखळच्यः सुनो सृतः। बाल एव विद्यालाको बालब्रह्मियाहितः ॥ ३ ॥

किसी ब्राह्मणको वहें कश्से एक पुत्र प्राप्त हुआ या। वह वहें चहें नेत्रींबाला सुन्दर बालक वाल बहुते पीदित हो बाल्याबलामें ही चल वसा॥ ३॥ दुःसिताः केचिदादाय बालममाप्तयोवतम्।

He 80 2-27. 24-

चैते सूर्व प्रावःकाल उदित होकर सारे अन्यकारको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार श्रुपकर्मका आचरण करनेवाला पुरुष अपने सभी पार्योका अन्त कर देता है। १७॥

भीष्म उदाच

पवमुक्तवा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम् । याजयामास विधिवद् वाजिमेधेन शौनकः ॥ ३८॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन् । ऐसा कहकर शौनक इन्द्रोतने राजा जनमेजयते विधिपूर्वक अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कराया ॥ ३८ ॥

ततः स राजा व्यपनीतकत्मपः श्रेपोन्नतः प्रज्यिताग्निकप्पान् । विवेश राज्यं स्वममित्रकर्पणो यथा दिवं पूर्णवपुनिशाकरः॥ ३९॥

इस्ते राजा जनमेजयका वारा पाए नष्ट हो गया और वे प्रज्वित अग्निक सान देदीप्यमान होने छने । उन्हें सद प्रकारके श्रेय प्राप्त हो गये । जैसे पूर्ण चन्द्रमा आकाश्चमण्डल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार शत्नुसद्दन जनमेजयने पुनः अपने राज्यमें स्वेश किया ॥ १९ ॥

कुळसर्वस्त्रभृतं चै रुद्न्तः शोकविद्वलाः॥ ४॥

लियने युवावखामें अभी प्रवेश ही नहीं किया था तथा जो अपने कुलका सर्वक्ष था> उस मरे हुए बालकको लेकर उसके कुछ दुखी जान्यव शोकते व्याकुल हो पूछ-पूटकर रोने ब्लो ॥ ४॥

वालं मृतं गृहीत्वाय इमशानाभिमुखाः स्थिताः । अद्देनैय च संक्रम्य रुरुदुर्भशदुःखिताः॥ ५ ॥

उप मृत वालकको गोदमें लेकर वे बमञानकी ओर चले। वहाँ पहुँचकर खड़े हो गये और अत्यन्त दुखी हो-कर रोने लगे॥ ५॥

शोचनतस्तस्य पूर्वोकान् भाषितांख्यासकृत् पुनः । तं वाळं भृतले क्षिन्य प्रतिगन्तुं न शक्तुयुः ॥ ६ ॥

व उसकी पहलेकी बातोंको बार्रवार याद करके जोक-मम हो जाते थे। इसलिये उसे समझानभूमिमे डालकर छीट जानेमें असमर्थ हो रहे थे ॥ ६॥

तेपां हित्तरान्देन मुझोऽभ्येत्य बचोऽघवीत् । एकात्मज्ञप्तमं छोकेत्यक्त्वा गच्छत् मा चिरम्॥ ७ ॥ इह युंसां सहस्राणि स्नीसहस्राणि चैव ह । समानीतानि कालेन हित्वा वैयान्ति वान्धवाः ॥ ८॥

उनके रोनेके शब्दसे आकृष्ट होकर एक गीध वहाँ आया और इस प्रकार कहने लगा—पानुत्यों । इस जगत्मे अपने इस इकलेते पुत्रको यहाँ छोडकर लौट जाओ। देर मत करो। यहाँ हजारों स्त्री-पुक्ष कालके द्वारा लागे जा चुके हैं और उन सबको उनके भाई-बन्धु छोड़कर चले जाते हैं ॥ ७-८॥ सम्पन्न्यत जगत् सर्च खुलडु: खैरिधिष्टितम्। इन्नेगोगो विषयोगस्य प्यायेणोपलभ्यते॥ ९॥

्देखो, यह सम्यूर्ण जगत् ही मुख और दुःखंछे व्याप्त है। यहाँ सबको बारी-बारीसे संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं॥ गृहीत्वा ये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान् मृतान्।। तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः॥ १०॥

जो लोग अपने मृतक सम्बन्धियोंको लेकर सम्बानमें जाते हैं और जो नहीं जाते हैं। वे सभी जीव-जन्तु अपनी आयु पूरी होनेपर इस संसारते चल बसते हैं॥ १०॥ अर्ल्ख स्थित्वा इमशानेऽस्मिन् गृह्मगोमायुसंकुले।

कड़ालबहुले रौद्रे सर्वप्राणिभयहरे ॥ ११ ॥ 'गीषों और गीदड़ींसे मरे हुए इस मयकर श्मद्यानमे सब

'भाषा आर भाषकाव भर हुए ६० अवकर प्रमाणका वर्ष ओर असंख्य नरकंकाल पढ़े हैं। यह स्थान सभी प्राणियोंके लिये भयदायक है। यहाँ तुम्हे नहीं ठहरना चाहिये; ठहरनेते कोई लाम भी नहीं है॥ ११॥

न पुनर्जीवितः कश्चित् काळधर्ममुपागतः। त्रियो चा यदि चा द्वेच्यः प्राणिनां गतिरीहशी॥ १२॥

स्त्रपना प्रिय हो या द्वेषपात्र । कोई भी कालधर्ममें ( मृत्यु ) को पाकर कभी पुनः जीवित नहीं हुआ है । समस्त प्राणियोकी ऐसी ही गति है ॥ १२ ॥

सर्वेण खलु मर्तन्यं मर्त्यलोके प्रस्यता । छतान्तिचिहिते मार्गे मृतं को जीवियष्यति ॥ १३॥ (जसने इस मर्यलोकमे नन्म लिया है) उसे एक-न-एक

दिन अवस्य मरना होगा। कालद्वारा निर्मित प्रथर मरकर गये हुए प्राणीको कौन जीवित कर सकेगा॥ १३॥ कर्मान्तविरते छोके अस्तं गच्छति भास्करे। गस्यता समधिष्ठानं सुतस्नेहं विस्तुज्य वै॥ १४॥

्रासूर्य असाचलको जा रहे हैं, जगत्के सब लोग दैनिक कार्य समाप्त करके अब उससे विरत हो रहे हैं। दुमलोग भी अब अपने पुत्रका स्नेह छोड़कर घर लौट जाओं? ॥ १४ ॥ ततो गृध्रवचः शुल्या प्राकोशन्तस्तदा सृप । चान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुत्रसुत्युज्य भूतले ॥ १५ ॥

नरेश्वर ! तब गीवकी बात सुनकर वे बन्धुनान्धव जोर-जोरते रोते हुए अपने पुत्रको भूतलपर छोड्कर घरडी ओर लैटिने लगे !! १५ !!

विनिश्चित्याथ च तदा विकोशन्तस्ततस्ततः।
मृतमित्येष गञ्छन्तो निराशास्तस्य दर्शने ॥ १६॥
वे इधर-उषर रो-गाकर इसी निश्चयपर पहुँचे कि अब तो

यह वालक मर ही गया; अतः उसके दर्शनमे निराश हो वहाँसे जानेके लिये तैयार हो गये !! १६ !! निश्चिताचीश्च ते सर्चे संल्यजन्तः स्वमात्मजम् ।

म्माञ्चलायाञ्च त सव सत्यजन्तः समात्मज्ञम् । निराज्ञा जीविते तस्य मार्गमावृत्य थिष्ठिताः ॥ १७॥

जब उन्हें यह निश्चित हो गया कि अब यह नहीं शि एकेगा, तो उसके जीवनते निराश हो वे सब लोग अपने बच्चेको छोड़कर जानेके लिये रास्तेपर आकर लड़े हुए ॥ ध्वांक्षपक्षसवर्णस्तु विलातिःस्टन्य जम्बुकः।

गच्छमानान् स्म तानाह निष्टुणाः खलु मानुपाः ॥ १८ ॥ इतनेहीमे कीएकी पॉलके समान काले रगका एक गीदह

अपनी मॉद ( पूरी ) वे निकलकर उन लोटते हुए शायबींवे कहा—प्मनुष्यों ! हुम बड़े निर्देय हो ! ॥ १८ ॥

आदित्योऽयं स्थितो मृहाः स्नेहं कुस्त मा भवम्। वहुरूपो मुहूर्तक्ष्य जीवेदपि कदाचन ॥१९॥

्वरं मूर्जी | अमी तो स्वींत भी नहीं हुआ है। अता हरो मत । बच्चेको छाड़-म्यार कर छो। अनेक मकारका सहूर्त आता रहता है। सम्मव है किती ग्रम पड़ीमें यह वालक जी उठे ॥ १९॥

यूयं भूमी विनिक्षिण्य पुत्रस्तेहविनारुताः। इमशाने सुतमुत्रस्य कसाद् गच्छत निर्मृणाः॥ २०॥

्तुमञ्जेग केंत्रे निर्देश हो ? पुत्रकोइका त्याग बरके रव नन्हे-से बालकको समज्ञान—भूमिमें ठाकर ढाठ दिया। और । अपने बेटेको इट मराघटमें छोड़कर क्यों जा रहे हो ? ॥ २०॥ न चोऽस्त्यस्मिन् सुते स्तेहो वाले मञ्जरमापिण। यस्य भाषितमात्रेण प्रसादमधिगच्छत ॥ २१॥

्जान पड़वा है' इव मधुरमापी छोटेने वालकपर तुम्हार तिनक भी स्नेह नहीं है। यह वही वालक है। जित्तकों मीठी-मीठी वार्ते सुनते ही तुम्हारा स्ट्रय हर्पते खिल उठता था।।

ते पश्यत सुतस्तेहो याह्याः पशुपक्षिणाम् । न तेषां धारयित्वातान् कश्चिद्दितः फळागमः ॥ २२ ॥ चतुष्पात्पक्षिकीटानं प्राणिनां स्तेहसङ्गिनम् ।

परलोकगतिस्थानां मुनियशिकया ह्य ॥ २३ ॥ पात्रु और पश्चियोंका भी अपने वन्नेपर कैमा लोह होता है। उसे तुम देखी। यधिप स्तेहमें आसक उन पशु-मदी कीट आदि प्राणियोंको अपने यन्नीके पालन-पोगण करनेपर भी परलोकमें उनसे उस प्रकार कोई फल नहीं मिलता की कि परलोककी गतिमें स्थित हुए मुनियों से यगादि कियाने मिलता है।। २२-२३॥

तेषां पुत्राभिरामाणामिहलोके परत्र स । न गुणो दृश्यते कश्चित् प्रजाः संधारयन्ति च ॥ २४॥ स्मोकि उनके पुत्रोमें स्तेह रखनेवाले पश्चआहिके निव

भ्रम्भाक उनक उनम पर राज्यान स्वास्त्र होई र न इहलोक और परलोकमें संतानीके सारत-पासनमें मोर्ड र न नहीं दिखायी देता तो भी वे अपने-अपने यन्बीकी रश करते रहते हैं ॥ २४॥ अपश्यतां प्रियान् पुत्रांस्तेषां शोको न तिप्रति । न च पुष्णन्ति संबृद्धास्ते मातापितरौकचित् ॥ २५ ॥

भ्यविष उनके घन्चे वहे हो जानेपर अपने मॉन्सपका पालन-पोपण नहीं करते हैं तो भी अपने प्यारे बन्चेंको न देखनेपर उनका शोक कावूमें नहीं रहता ॥ २५ ॥ मासुपाणां कुतः स्नेहों येपां शोको भविष्यति । इमं कुळकरं पुत्रं त्यक्त्वा का सु गमिष्यथ ॥ २६॥

भरंतु मनुष्योमं इतना स्नेह ही कहाँ है, जो उन्हें अपने वन्चोंके लिये शोक होगा । और ! यह तुम्हारा वश्यर वालक है। इसे छोड़कर तुस कहाँ जाओगे ॥ २६ ॥ चिर्म मुख्यत वार्ष्य च चिर स्तेहेन पश्यत । एवंविधानि हीएति दुस्त्यजानि विशेषतः ॥ २७॥

्ह्रत अपने छाड़िके लिये देरतक ऑस् वहाओं और दीर्घ-काळतक स्नेहमरी दृष्टिते इसकी ओर देखों, क्योंकि ऐसी व्यारी-व्यारी सतानौकी छोड़कर जाना अस्यन्त कठिन है ॥ क्षीणस्यार्थोभियुक्तस्य इमराानाभिमुखस्य छ। चान्छचा यत्र तिष्ठन्ति तत्रान्यो नाश्चितिष्ठति ॥ २८॥

ं जो मरिरेंस भीण हुआ हो, जिस्सर कोई आर्थिक अभि-योग छगाया गया हो तथा जो स्मक्षानकी ओर जा रहा हो, पेरे अवसरींपर उरके भाई-बन्ध ही उसके साथ खड़े होते हैं। दूसरा कोई बहाँ साथ नहीं देता ॥ २८॥ सर्वेस्य दिवताः प्राणाः सर्वैः स्तेहं च विन्द्रित। तिर्वेग्योनिण्यपि सर्वां स्तेहं प्रश्यत यादशम् ॥ २९॥

स्वको अपने-अपने पाण प्यारे होते हैं और सभी दूसरां-से स्तेह पाते हैं। पशु-पक्षीकी योजिम मी जो प्राणी रहते हैं, उनका अपनी सतानांपर कैसा प्रेम है, इसे देखों ॥ २९ ॥ स्यक्तवा कथं गच्छयेमं पद्मकोस्यवास्त्रिकम् । यथा नयोड हिस्स्तं स्नानमास्यविभूपितम् ॥ ३० ॥

्रस वालककी कमल लेशी चक्रल एवं विशाल ऑखें कितनी पुन्दर हैं। इसका शरीर साम एवं पुण्यमाला आहिसे विश्वित नया-नया विवाह करके आये दुन्हे-जैसा है। ऐसे मनोहर वालकको छोड़कर जानेके लिये तुम्हारे पैर कैसे उठ रहे हैं !'॥ ३०॥

जम्बुकस्य वचः श्रुत्वा कृपणं परिदेवतः। न्यवर्तन्त तदा सर्वे शवार्थं ते सा मानुषाः॥ ३१॥

करणाजनक विलाप करते हुए उस सियारकी यह वात सुनकर वे सभी मनुष्य उस मृत वालकके शरीरकी देखरेखके लिये पुनः औट आये ॥ ३१ ॥

#### गृध उवाच

अहो यत नृशंसेन जम्बुकेनाल्पमेधसा। भुद्रेणोक्ता होनसत्त्वा मानुषाः कि निवर्तथ ॥ ३२ ॥

तव गीधने कहा— यहां ! उस मन्दबुद्धि एव क्रूर स्वभाववाले क्षुत्र गीदड्की वार्तीमें आकर तुम क्षेटे कैसे आते

हो ! मनुष्यो |तुम वहे वैर्यहीन हो ॥ ३२ ॥ पञ्चेन्द्रियपरित्यक्तं शुष्कं काष्ठत्वमागतम् । कसाच्छोचथ तिप्रन्तमातमाने कि न शोचथ ॥ ३३ ॥

इस वन्नेका शरीर पॉन्बी इन्द्रियेंसे परित्यक्त होकर सूखे काठके समान ग्रन्हारे सामने पड़ा है। ग्रम इसके लिये क्यों शोक करते ही १ एक दिन ग्रन्हारी भी यही दशा होगी। फिर अपने लिये क्यों नहीं शोक करते १॥ २२॥ तथः कुरुत वे तीवं सुच्याचं येन किल्विपात् । तपसा लभ्यते सर्वे बिलापः किं करिष्यति ॥ २४॥

अब तुमक्षेग वीन तपस्या करो, जिससे समस्त पापीसे छुटकारा पा जाओगे । तपस्यारे सब दुःछ मिल सकता है । तुम्हारा यह विकाप क्या करेगा ! ॥ २४ ॥ अतिग्रानि च भाग्यानि जातानि सह मूर्तिना । येन गञ्छति वालोऽयं यस्ता शोकमनस्तकम् ॥ ३५ ॥

भाग्य शरीरके साथ ही प्रकट होता है और उसका अनिष्ट फल भी सामने आता ही है। जिससे यह बालक सुम्हे अनन्त शोक देकर जा रहा है। । ३५ ॥ धनं सादाः खुवर्णे च मणिरत्नमध्यापि च । अपत्यं च तपोमूलं तपोयोगाच सम्प्रसे ॥ ३६॥

धनः गायः तोनाः मणिः रतः और पुत्र-इन सनका मूळ कारण तः ही है । तथस्याके योगते ही इनकी उपलब्धि होती है ॥ ३६ ॥

ययाकृता च भृतेषु प्राप्यते सुखदुःखिता। गृहीत्या जायते जन्तुर्दुःखानि च सुखानि च ॥ ३७ ॥ नीव अपने पर्वजन्मके कर्मोके अनुसार दुःखनुखको

केकर ही जन्म ग्रहण करता है। सभी प्राणियोंमें मुख और दुःखका भोग कर्मानुसार ही प्राप्त होता है। ३७॥ न कर्मणा पितुः पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा। मार्गेणान्येन गर्न्छन्ति वृद्धाः सुरुतदुष्कृतैः॥३८॥

पिताके कर्मेंते पुत्रका और पुत्रके कर्मते पिताका कोई सम्बन्ध नहीं है। अपने-अपने पाप-पुष्यके बन्धनमें वैचे हुए जीव कर्मोनुसार विभिन्न मार्गते जाते है॥ ३८॥ धर्म चरत यत्नेन न चाधमें मनः स्रथाः। वर्तव्यं च यथाकाळं दैवतेषु द्विजेषु च॥३९॥

तुमलोग यलपूर्वक घर्मका आचरण करो और अधर्ममें कमी मन न लगाओं। देवताओं तथा न्नाहाणींकी सेवामें ययासमय तत्पर रहो॥ ३९॥

शोकं त्यजत दैन्यं च सुतस्तेहान्निवर्तत । त्यज्यतामयमाकारो ततः शोधं निवर्तत ॥ ४०॥

द्योक और दीनता छोड़ो तथा पुत्रसंहरे मनको हटा हो। इस बाडकको इसी सते स्थानमें छोड़ दो और शीव कौट जाओ॥ ४०॥

यत् करोति शुभं कर्म तथा कर्म सुदारुणम् । तत् कर्तेव समस्ताति वान्धवानां किमत्र ह ॥ ४१ ॥ प्राणी जो ग्रुम या अग्रुम कर्म करता है, उसका फळ भी करनेवाळा ही भोगता है । इसमें माई-वन्धुओंका क्या है १॥ इह त्यक्त्वा न तिष्ठन्ति वान्धवा वान्धवं प्रियम्। स्नेहमुत्स्युज्य गच्छन्ति वाष्यपुर्णाविळेक्षणाः॥ ४२॥

वन्धु-नात्यव लोग यहाँ अपने प्रिय चन्धुओंका परित्याग करके ठहरते नहीं हैं । सारा स्नेह छोड़कर ऑखींमें ऑस् भरे यहाँसे चल देते हैं ॥ ४२॥

प्राक्षो वा यदि वा मूर्खः सधनो निर्धनोऽपि वा । सर्वः कालवशं याति ग्रुभाग्रुभसमन्वितः॥ ४३॥

विद्वात् हो या मूर्कः धनवात् हो या निर्धनः समी अपने ग्रम या अग्रम कर्मोके साथ कालके अधीन हो जाते हैं ।४३। किं करिष्यथ शोचित्वा मृतं किमनुशोचथ । सर्वस्य हि प्रमुः कालो धर्मतः समदर्शनः ॥ ४४ ॥

अच्छा, यह तो बताओ, द्वम शोक करके क्या कर लोगे ? क्या इत्ते जिला दोगे ? फिर इस मृतकके लिये क्यों शोक करते हो ? काल ही सबका शासक और स्वामी है, जो धर्मतः सबके अपर समान हिंह रखता है।। ४४॥ योजनस्थांक्ष्य चालांक्ष्य चुद्धान् गर्भगतानिप । सर्वानाविशते मृत्युरेबंभूतमिष्टं अगत्॥ ४५॥

यह कराल काल युवा, वालक, बुद्ध और गर्भस्य विद्यु— सबमे प्रवेश करता है। इस तंत्रारकी ऐसी ही दशा है।।४५॥

जम्बुक उवाच

अहो मन्दीकृतः स्नेहो ग्रुभ्रेणेहात्पबुद्धिना । पुत्रस्नेहाभिभृतानां गुष्माकंशोचतां भृशम् ॥ ४६॥

इसपर गीदड़ने कहा—अहो । क्या इस मन्दबुदि गीधने वुम्हारे स्नेहको शिथिल कर दिया ? वुम तो पुत्रस्नेह-से अभिभृत होकर उसके लिये बहा शोक कर रहे थे ॥४६॥ समैः सम्यक्प्रयुक्तिश्च वचनैः प्रत्ययोत्तरैः । यद् गच्छति जनश्चायं स्नेहमुत्स्तुस्य दुस्त्यजम् ॥४७॥

गीषके अच्छी युक्तियोंसे युक्त न्यायसङ्गत और विश्वा-सोत्पादक प्रतीत होनेवाले वचनोंसे प्रभावित हो ये सब लोग जो दुस्त्यज स्नेहका परित्याग करके चले जा रहे हैं। यह कितने आश्चर्यकी वात है ! ॥ ४७ ॥ अहो पुत्रवियोगेन मृत्यसून्योपसेवनास् ।

अहो पुत्रवियोगेन मृतशून्योपसेवनात् । क्रोशतां सुसूरां दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८ ॥ अद्य शोकं विज्ञानामि मानुपाणां महीतळे । स्नेहं हि कारणं कृत्वा ममाप्यश्रृण्ययायतन् ॥ ४९ ॥

अही ! पुत्रके वियोगते पीड़ित हो मृतकींके इस शूल्य स्थानमें आकर अत्यन्त दुःखर्ष रोने-विल्रलनेवाले इन भूतल-वासी मतुःखोके इदयमें वछकोंते रहित हुई गायाकी माँति कितना शोक होता है! इसका अनुमन मुझे आज हुआ है। क्योंकि इनके स्नेहको निमित्त बनाकर मेरी ऑखींते भी ऑख बहने लगे हैं ॥ ४८-४९॥

यत्नो हि सततं कार्यस्ततो दैवेन सिद्धयति।

दैवं पुरुपकारक्ष छतान्तेनोपपद्यते ॥ ५०॥
अपने अमीष्टकी सिद्धिके किये सदा प्रयत्न करते रहना
बाहिये। तव दैनयोगरे उसकी सिद्धि होती है। देव और
पुरुषार्य—दोनो कालते ही सम्बन्न होते हैं॥ ५०॥
अनिर्वेदः सदा कार्यो निर्वेदािद्ध कुतः सुखम्।
प्रयत्नात्प्राप्यते हार्थः कस्माद् गच्छथ निर्द्यम्॥५१॥

खेद और शियिखताको कभी अपने मनमें स्थान नहीं देना चाहिये। खेद होनेपर कहाँसे सुख प्राप्त हो समता है। प्रयत्नसे ही अभिक्षित अर्थकी प्राप्ति होती है। अता तुमलेग हस बालकनी स्थान प्रयत्न छोड़नर निर्देयतापूर्वक कहाँ चले जा रहे हो है।। ५१।।

आत्ममांसोपवृत्तं च शरीरार्धमयीं तनुम्। पितृणां वंशकर्तारं वने त्यनस्या क्व यास्यथ ॥ ५२ ॥

यह बालक तुम्हारे अपने ही रक्त-मातका बना हुआ है। आधे दारीरके समान है और पितरोंके बदाकी हुद्धि करनेवाल है। हुते बनमें छोड़कर तुम कहाँ आओगे हैं ॥ ५२ ॥ अध्यवास्तंगते सूर्ये संध्याकाळ उपस्थिते। ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्था वा भविष्यय ॥ ५३ ॥

अच्छा, इतना ही करो कि जवतक सूर्व अस्त न हो और संध्याकाल उपस्थित न हो जाय, तबतक यहाँ बके रहो। पिर अपने इस पुत्रको साथ ले जाना अथवा यहीं बैठे रहना ॥

ग्रध उवाच

अद्य वर्षसहस्रं मे साथं जातस्य मानुपाः। न च पश्यामि जीवन्तं मृतं स्त्रीपुंनपुंसकम्॥ ५४॥

गीधने कहा—मनुष्यो । युद्धे जन्म लिये आज एक हजार वर्षसे अधिक हो गये। परंतु मैंने कमी किवी खी-पुरुर या नपुंसकको सरनेके बाद फिर जीवित होते नहीं देखा ।५४। मृता गर्भेषु जायन्ते जातमात्रा व्रियन्ति च । चङ्कमन्तो व्रियन्ते च योजनस्थास्तथा एरे ॥ ५५ ॥ कुछ लोग गर्भोमें ही मरकर जन्म लेते हैं। कुछ जन्म लेते

कुछ लोग गर्भामे ही मरकर जन्म लत हा कुछ जान रहें ही मर जाते हैं। कुछ चलने-फिरने लायक होकर मरते हैं और कुछ लोग मरी जवानीमें ही चल वसते हैं। १५ ॥ अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्यात्पक्षिणामपि। कक्कमानां नगानां चाष्यायुरप्रेऽचलिष्ठते॥ ५६॥ इस संसारमें पद्यओं और पश्चिमके भी मात्यफल अनित्य

इस संसारमें पशुओं और पश्चिमिक भी भाग्यप्त आनाय हैं । स्थावरों और जङ्गमोके जीवनमें भी आयुनी ही प्रधानता है ॥ ५६ ॥ सम्बद्धान्तियक्तास्त्र पुत्रशोकान्वितास्त्रथा ।

इप्टर्सरिवयुक्तास्त्र पुत्रशोकान्वितास्त्रथा । दह्यमानाः स शोकेन गृहं गच्छन्ति नित्यशः ॥ ५७॥ प्रिय पत्नीके वियोग और पुत्रशोक्षे संतप्त हो हिन्ते

ही प्राणी प्रतिदिन होककी आगर्मे जलते हुए इस मरपटने अपने घरको लौटते हैं ॥ ५० ॥ अनिष्टानां सहस्त्राणि तथेष्टानां द्यातानि च । उत्सुज्येह प्रयाता वै वान्यवा भ्रदासुन्विताः ॥ ५८ ॥ 'n

1

١

कितने ही माई नम्ब अत्यन्त दुखी हो यहाँ हजारी अधिय तया वैकड़ों प्रिय व्यक्तियोंको छोड़कर चले यये हैं ॥ ५८ ॥ त्यज्यतामेप निस्तेजाः शून्यः काष्टत्वमागतः । अन्यदेहचिपक्तं हि शार्वं काष्ट्रत्वमागतम् ॥ ५९ ॥ त्यक्तजीवद्यः चैवास्य कासादित्वा न गब्छत । निर्द्यको हार्यं स्तेहो निष्फळ्छ परिष्ठामः ॥ ६० ॥

यह मृत बालक तेजोहीन होकर योपे काठके समान हो गया है। इसे छोड दो। इसका जीव बूसरे शरीरमें आसक है। इस निष्पाण वालकका यह शव काठके समान हो गया है। द्वालोग इसे छोड़कर चले क्यों नहीं जाते है तुम्हारा यह स्नेह निरर्थक है और इस परिश्रमका भी कोई फल नहीं है॥ ५९-६०॥

चक्षुक्यों त च कर्णाभ्यां संग्रुणोति समीक्षते । कसादेनं समुत्सुल्य तगृहान् गच्छताञ्च चै ॥६१॥

यह न तो जॉलॉंवे देखता है और न फार्नोंवे कुछ युनता ही है ! फिर इवे स्थागकर तुमलोग जल्दी अपने धर क्यों नहीं चले जाते !! ६१ !!

मोक्षधमोश्रितैवान्यैहेंतुमद्भिः सुनिग्डुरैः। मयोका गच्छत क्षिप्रं स्वं खमेव निवेशनम् ॥ ६२ ॥

भेरी वे बातें बड़ी निष्ठुर जान पड़ती हैं। परंतु हें हुर्गामेंत शीर मोक्ष-वर्मते सम्बन्ध रखनेवाळी हैं। अतः इन्हें मानकर मेरे कहनेते द्वमलोग गीव अपने-अपने पर पषारो ॥ ६२ ॥ मजाविशानयुक्तेन सुद्धिसंशामदायिना । बचर्म श्राविता नूमं मानुषाः संनिवर्वत । शोको द्विगुणतां याति हृद्यु स्मृत्वा च चेप्टितम् ॥६३॥

मनुष्यो । मैं घुद्धि और विज्ञानसे युक्त तथा दूखरोंको भी जान प्रदान करनेवाला हूँ । मैंने तुम्हें विवेक उत्पन्न करने-वाली बहुत-शी वार्ते हुनायी हैं। अब तुमलोग लीट जाओ। अपने मरे हुए स्वजनका शब देखकर तथा उसकी चेष्टाओंको सरण करके दूना लोक होता है ॥ ६१॥

इत्येतद् यसनं श्रुत्वा संनिष्ट्यास्तु मानुपाः। अपस्यत्तं तदा सुप्तं द्वतमागत्य जम्बुकाः॥ ६४॥

गीधकी यह वात सुनकर वे सब मनुष्य घरकी ओर लौट पड़े । तब वियारने तुरत आकर उस सोते हुए बालक को देखा || ६४ ||

जम्बुक उवाच

इमं कनकवर्णामं भूपणैः समर्लकृतम्। गुभ्रमाक्यात् कथं पुत्रं त्यज्ञस्यं पितृषिण्डद्म् ॥६५॥

सियार बोळा— बन्छओ | देखों तो वहीं, इव वाळक-का रग कैंवा सोनेके वमान चमक रहा है । आमृष्कांचे भृषित होकर यह कैंवी गोभा पाता है । पितरोंको पिण्ड प्रदान करने-बाले अपने इस पुत्रको द्वम गीषकी वार्तोंमें आकर कैंग्रे छोड़ रहे हो १॥ हर ॥

न स्नेहस्य च विच्छेदो विलापरुद्वितस्य च ।

मृतस्यास्य परित्यागात् तापो वै भविता ध्रुवम् ॥६६ ॥

इस भूत वालकको छोडकर जानेसे न तो तुम्हारे स्नेहमे कप्ती आयेगी और न तुम्हारा रोना-घोना एवं विलाग ही बंद होगा । उल्लेट तुम्हारा सताप और वढ जायगाः यह निश्चत है ॥ ६६॥

श्रूयते शस्त्रके शृद्धे हते ब्राह्मणदारकः। जीवितो धर्ममासाच रामात् सत्यपराक्रमात्॥ ६७॥

सुना जाता है कि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीये शम्बूक नामक शहके मारे जानेपर उस धर्मके प्रभावते एक मरा हुआ ब्राह्मणवालक जीवित हो उठा था ॥ ६७ ॥ तथा द्वेतस्य राजर्थेर्वाको च्छान्तमागतः । इवेतेन धर्मावच्येन सृतः संजीवितः पुनः ॥ ६८ ॥ इसी प्रकार राजीर्थं द्वेतका भी बालक भर गया था।

क्रा अकार राजाय व्यवका ना आक्र कर राजा अक्ष परत वर्मानेष्ठ क्षेत्रने उसे पुनः जीवित कर दिया था ॥६८॥ तथा कश्चिल्लभेत् सिद्धो मुनिवा देवतापि चा । क्रुपणानामनुकोशं कुर्याद् यो स्दतामिह ॥ ६९ ॥

इसी प्रकार सम्मव है कोई सिद्ध सुनि या देवता मिल जार्वे और यहाँ रोते हुए तुम दीन-दुखियोंपर दया कर दें ॥ इस्युकास्ते न्यवर्तन्त शोकार्ताः पुत्रवत्सलाः । अद्धे द्वारः समाधाय रुख्दुर्बहुविस्तरम् । तेपां सदितशब्देन गुम्नोऽभ्येत्य चचोऽमवीत् ॥ ७० ॥

विद्यारके ऐसा कहनेपर ने पुम्रवस्तव वान्यव शोकपे पीढ़ित हो कीट पढ़े और वालकका मस्तक अपनी गोदमे रखकर जोर-जोरसे रोने छगे। उनके रोनेकी आवाज छुनकर गीघ पास आ गया और इस प्रकार योखा ॥ ७०॥

गृष्ट उवाच श्रश्रुपातपरिक्कितः । पाणिस्पर्शपपिडितः । धर्मराजमयोगाच दीर्घैनिद्रां प्रवेशितः ॥ ७१ ॥

गीधने कहा — दुमलोगोंके ऑस्, वहानेले जिसका धरीर गीला हो गया है और जो दुग्हारे हाथोंने वार-वार दगया गया है, ऐसा यह वालक धर्मराजकी आज्ञाले चिरनिद्रामे प्रविष्ट हो गया है ॥ ७१ ॥

तपसापि हि संयुक्ता धनवन्तो महाधियः। सर्वे मृत्युवरां यान्ति तदिदं प्रेतपत्तनम्॥ ७२॥

बहेबहे तपसी, धनबात् और महाद्वद्विमान् सभी यहाँ मृद्धके अधीन हो जाते हैं। यह प्रेतीका नगर है।। ७२॥ बाळखुद्धसहस्राणि सदा संस्थस्य यान्धवाः। दिनानि चैव रात्रीख दुःखं तिष्ठन्ति भृतले॥ ७३॥

यहाँ छोगोंके माई-बन्धु सवा सहसों बालकों और बूदों-को त्यागकर दिन-रात दुखी रहते हैं ॥ ७३ ॥ अर्छ निर्वेन्धमागत्य शोकस्य परिधारणे । अप्रत्ययं कुतो हास्य पुनरचेह जीवितम् ॥ ७४ ॥ दुराग्रहवश बारंबार छोटकर शोकका बोक्ष धारण करने-

चे कोई ळाम नहीं है । अब इसके जीनेका कोई भरोका नहीं

है। मळा, आज यहाँ इतका पुनर्जीवन केरे हो एकता है।॥ सृतस्योत्स्पृप्तेद्दस्य पुनर्देहो न विद्यते। नैय सूर्तिभदानेन जम्युकस्य शतैरपि॥७५॥ शक्यं जीविपतुं होष याळो वर्षशतैरपि।

जो व्यक्ति एक बार इस देहसे नाता तोड्कर मर जाता है, उसके क्षिये फिर इस कारीरमें कौटना सम्भव नहीं है। सैकड़ों सियार अपना द्यारीर बिख्दान कर दें तो भी सैकड़ों वयों में इस बालकको जिलाया नहीं जा सकता ॥ ७५६ ॥ अध रुद्ध: कुमारो वा ब्रह्मा वा विष्णुरेय च ॥ ७६॥ वरमस्से प्रयच्छेयुस्ततो जीवेद्यं शिशुः।

यदि प्रतबान् शिवः कुमार कार्तिकेयः ब्रह्मानी और भगनान् विष्णु इते वर दे तो यह बालक नी सकता है ॥ नैव बाष्यविमोक्षेण न वा श्वासकृते न च ॥ ७७॥ न दीर्घरदितेनायं पुनर्जीवं गमिष्यति।

न तो ऑस् यहानेरे, न छंत्री-छंत्री सॉस खींचनेरे और न दीर्चकालतक रोनेने ही यह फिर जी सकेता ॥ ७७ई ॥ अर्ह क क्रोस्ट्रक्केंच यूर्ज ये चास्य वान्धवाः ॥७८॥ धर्माधर्मी गृहीरेवेह सर्वे वर्तामहेऽक्विन ।

में, यह वियार और हुम धन लोग जो इसके भाई-वस्यु हो-ये सभी धर्म और अधर्मको लेकर यहाँ अपनी-अपनी राहपर चल रहे हैं।। ७८५ ।।

अप्रिपं परुषं चापि परद्रोहं परिक्षयम्॥ ७९॥ अप्रमं मनुतं चैव द्रात् प्राज्ञो विवर्जयत्।

बुद्धिमान् पुरुषको अप्रिय आचरणः कटोर वचनः दूसरोके वाय द्वोहः परावीक्षीः अपमे और असस्य-भाषणका दूरते ही परित्याग कर देना चाहिये॥ ७९३ ॥ धर्म सत्त्यं श्रुतं न्याय्यं महत्तीं प्राणिनां द्याम् ॥ ८०॥ अजिक्कास्यमग्राय्यं च यत्नतः परिमानेत ।

द्भम सब लोग धर्म, सरवः शास्त्रशानः न्यायपूर्ण वर्तावः समस्त प्राणियोपर बड़ी भारी दयाः कुटिलताका लगाव तथा शठताका त्याग-इन्हीं सद्गुणीका यत्नपूर्वक अनुः सरण करो ॥ ८०६ ॥

भातरं पितरं वापि धान्धवान् सुहृद्दस्तथा ॥ ८१ ॥ जीवतो ये न पर्यन्ति तेषां धर्मविपर्ययः।

जो छोग जीवित माता-पिता, युद्धदों और माई-बन्धुओं की देखमाल नहीं करते हैं, उनके धर्मकी हानि होती है ॥८१३॥ यो न पश्यति चयुक्धमी नेक्कते च कथञ्चन ॥ ८२॥ तस्य निष्ठावसानान्ते चदनतः कि करिष्यथ ।

जो न ऑखिंसे देखता है। न शरीरवे कोई वेद्य ही करता है। उसके जीवनका अन्त हो जानेपर अब दुमछोग रोकर क्या करोगे॥ ८२३॥

राजर पना जिला कर हैं। इस्युक्तास्ते सुतं स्वक्ता भूमी शोकपरिप्लुताः । इहामानाः सुतरनेहात् प्रयुर्वान्धवा गृहस् ॥ ८३ ॥ ग्रीधके ऐसा कहतेगर वे शोकमे हुवे हुए माई बन्छ अपने

उस पुत्रको घरतीपर सुलाकर उसके स्नेहमे दग्ब होते हुए अपने घरकी ओर लैटि ॥ ८३ ॥

वम्युक उवाच

दारुणो मर्त्यं छोकोऽयं सर्वप्राणिविनाहानः। इष्टवन्धुवियोगश्च तथेहाल्यं च जीवितम्॥ ८५॥

त्व सियारमें कहा—यह मर्थलोक अयन हु। यह है। यहाँ समस्त प्राणियोंकानाश ही होता है। प्रिय कमुजनों के नियोगका कष्ट भी प्राप्त होता रहता है। यहाँ शाजियन बहुत योहा है।। ८४॥

बह्वजीकमस्तरं चाप्यतिबादाप्रियंवरम् । इमं प्रेक्य पुनर्भावं दुःखशोकविवर्षनम् ॥ ८५॥ न मे मानुषक्षोकोऽयं सुहुर्तमिष रोचते ।

इस संसारमे सब कुछ असत्य एवं बहुत अस्वितर है। यहाँ अन्त्रप-शनाप बक्तनेवाले तो बहुत हैं, वरतु विव बचन योजनेवाले विरले ही हैं। यहाँका भाव दुःख और शोककी बृद्धि करनेवाला है। इसे देलकर मुने यह मनुष्य-लोक दो घड़ी भी अच्छा नहीं स्माता ।। ८५६ ।। अहो थिन् गृप्रवाक्येत यथैवालुद्धरस्तथा ॥ ८६॥ कथं गच्छत निःस्नेहा। सुतस्नेह विस्तृत्य च।

अहो ! पिकार है । उमलेग गीषकी वार्तीम आकर मूर्खों के समान पुत्रत्नेहरें रहित हुए प्रेमध्य होजर कैने वरको लीटे जा रहे हो हैं। १८६५ ॥ स्वत्राम पुत्रकोंकेन संनिवर्तन मानुपा। १८७॥

प्रदीताः पुत्रशोकेन संनिवर्तत मानुषाः॥ ८७॥ श्रुत्वा गुघस्य चचनं पापस्येहारुतातमनः। मनुष्ये। यह गीष तो वडा पापी और अपवित्र हृदय-

बाला है। इसकी बात कुम्बर तुम्लोग पुत्रबोक्त बलते हुए भी क्यों लोटे जा रहे हो । ॥ ८७६ ॥ सुखस्थानन्तर दुःखं दुःखस्थानन्तरं सुखम् ॥ ८८॥

सुखदुःखावृते छोके मेहास्त्येकममनत्त्रम् । सुखके बाद दुःख और टुःखके बाद सुख आता है । सुख और दुःखरे विरे हुए इस जगत्म निरन्तर ( सुप या

हुःख ) अनेख्य नहीं बना रहता है ॥ ८८ ॥ इमें श्लितितले स्वन्तवा बार्ल स्वयसमिवतम् ॥ ८९॥ इन्ह्रेशोप्रान्तरं सृहाः पुत्रं स्वयन्त्वा क्षयास्यय । इन्द्रियोवनसम्पन्तं द्योतमानमिव विद्या ॥ ९०॥

यह सुन्दर बालक तुम्हारे कुलकी झोमा वहानेवाला है। यह रूप और योधनते सम्पन्न है तथा अगनी शान्तिः प्रकाशित हो रहा है। मूखा। इन पुत्रको पृम्हीरर डाहरर

तुम कहाँ जाओंगे १॥ ८९-९० ॥ जीवन्तमेव पश्यामि मनसा नात्र संदायः। वितासो नास्यम हि वे सुखं प्राप्टाय मानुषाः॥ ९१॥ मनुष्यो ! मै तो अरने मनमे इन याण्डको जीवित र्रा

मनुष्यो ! ये तो अरम मन्य रण वा व्यवस्था देख रहा हूँ, इससे मंगय नहीं है ! इसका नाग नहीं होता, तुम्हें अनस्य ही सुख भिलेगा !! ९१ !! पुत्रशोक्षाभितप्तानां मृतानामच वः क्षमम् । सुन्नसम्भावनं कृत्वा धारयित्वा सुखं स्वयम् । त्यक्त्वा गमिण्यथ काच समुन्द्यन्यात्पद्वद्विचत् ॥

पुत्रजोक्षरे मतत होकर तुमलोग स्वय ही मृतकन्तुल्य हो रदे हों अतः तुम्हारे लिये इस तरह लीट बाना उन्चित नहीं है। इन वालकसे मुखकी सम्भावना करके मुख पानेकी सुदृढ आंशा घारण कर तुम सब लोग अल्यबुद्धि मनुष्यके समान स्वय ही इसे स्यागकर अन कहाँ आओगे है। ९२ ॥ भीष्य जवान

तथा धर्मविरोधेन प्रियमिष्याभिधायिना । इमरामचासिना नित्यं रात्रिं मुगयता नृप ॥ ९३ ॥ ततो मध्यस्थतां नीता चचनैरमृतोपमेः । अम्युकेन सकार्यार्थं वात्थवास्तस्य थिप्रिताः ॥ ९४ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! वह वियार खदा दमदानभूमिमें ही निवास करता था और अपना काम बनाने-के लिये रात्रिकालकी प्रतीक्षा कर रहा था; अतः उसने धर्म-विरोधी, मिष्या तथा अमृततुल्य वचन कहकर उस बालकके बन्धु-यान्धवींको बीचमें ही अटका दिया। वे न जा पाते ये और न रह पाते थे, अन्तमें उन्हें ठहर जाना पढ़ा ९३-९४

गृध्र उवाच

थयं प्रेतसमाकीणीं यक्षराक्षससेवितः। दारुणः काननोद्देशः कौशिकरभिनादितः॥९५॥

तय गीधने कहा—मनुष्या । यह वन्य प्रदेश प्रेतिंसे भरा हुआ है । इसमें बहुत से यह और राख्य निवास करते है तथा कितने ही उच्छ हु-हुकी आवाज कर रहे हैं; अतः यह खान वडा भयकर है ॥ ९५ ॥

गर खान गढा मयकर है।। ९५ || भीमः सुघोरस्य तथा नीलमेघसमप्रभः। अस्मिन्छर्म परित्यन्य प्रेतकार्याण्युपासतः॥ ९६ ॥

यह अत्यन्त घोरः भयानक तथा नीलमेषके समान काल अन्यकारपूर्ण है । इस मुद्देको यहीं छोड़कर तुमलोग मैतकम् करो ॥ ९६॥

भानुयोवत् प्रयात्यस्तं यावच विमला दिशः । सावदेनं परित्यस्य प्रेतकार्याण्युपासतः ॥ ९७ ॥

जातक सर्थ इत नहीं जाते हैं और जयतक दिशाएँ निर्मेल हैं। तमीतक हमें यहाँ छोड़कर तुमलोग इसके प्रेतकर्ममें रूग जाओ ||९७ ||

नदन्ति पर्स्य इयेनाः शियाः क्षोशन्ति दारुणम् । सुगेन्द्राः प्रतिनन्दन्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८ ॥

इस वनमें बाज अपनी कटोर बोली बोलते हैं। विवार भयकर आवाजमें हुआँ हुआँ कर रहे हैं। विंह दहाड़ रहे हैं और एर्स अलाज्जनों जा रहे हैं ॥ ९८॥

चिताधूमेन नीलेन संरज्यन्ते च पाद्याः। इमरानि च निराहाराः प्रतिनदैन्ति देहिनः॥ ९९॥

निवाके बाले धुएँखे यहाँके धारे बुख दही रसमें रॅग गये र । व्यानमृनिमें यहाँके नियहार प्राणी (पेत-पिगान्च आदि) गरन रहे हैं ॥ ९९ ॥ सर्वे विकृतदेहाश्चाप्यसिन् देशे सुदारुणे । युष्मान् प्रधर्षिष्यन्ति विकृता मांसभोजिनः ॥१००॥

इस भयकर प्रदेशमें रहनेबाले सभी प्राणी विकराल शरीरके हैं। ये सक्के सब मास खानेबाले और बिकृत अङ्ग-बाले हैं। वे सुमलोगोंको घर दशांगेंगे ॥ १००॥ ऋख्यायं बनोहेशों भयमदा भविष्यति। रपस्यता जामकुष्ण स्वर्ण क्षांत्री वदा।।१०१॥

बगठका यह माग क्रूर प्राणियोंते भरा हुआ है। अय तुम्हें यहां बहुत बढ़े भयका सामना करना पड़ेगा । यह बाठक तो अब काठके समान निष्पाण हो गया है। इसे छोड़ो और सियारकी वातोंके लोभमें न पड़ो ॥ १०१ ॥ यदि जम्बुकवाक्यानि निष्फलान्यसृतानि च। श्रोष्यथ श्रष्टविद्यानास्ततः सर्वे विनळ्ह्यथ ॥ १०२ ॥

यदि तुमलोग विवेकभ्रष्ट होकर सियारकी झूटी और निष्पल यार्ते सुनते रहोंगे तो सबके सब नष्ट हो जाओंगे॥१० स।

जम्युक उवाच स्थीयतां नेह भेतव्यं यावत् तपति भास्करः । तावदक्षिन् छते स्नेहादिनवेंदेन वर्तत ॥१०३॥ स्वैरं रुदन्तो विश्वन्धाश्चिरं स्नेहेन पद्यत । (दारुणेऽस्मिन् वनोहेशे भयं वो न भविष्यति । अयं सौम्यो वनोहेशः पितृणां निघनाकरः ॥) स्थीयतां यावदादित्यः किंच क्रव्यादभापितैः ॥१०४॥

स्वियार चोला-ठहरो, उहरो । जनतक यहाँ स्थांका प्रकाश है। तवतक तुम्हें विच्कुल नहीं दरना चाहिये । उस समयतक हर वालकपर स्नेह करके हक्के प्रति समतापूर्ण प्रतांव करो । निर्मय होकर दीर्घकालतक हसे स्नेह्हिएते देखों और जी सरकर रों के। यचार यह वन्यप्रदेश स्थकर है तो भी यहाँ तुम्हें कोई सम नहीं होगा; क्योंकि यह सू-माग वितर्णेका निवास-खान होनेके कारण हमशान होता हुआ भी स्वैम्य है । अवतक यहाँ उहरों। इस सासमक्षी गीथके कहनेते क्या होगा?। १०३-१०४ ॥ यदि गुप्तस्थान सी सी क्यान्य वाक्यानि तीवाणि रससानि च । यहाँ व्हाने मोहितासान: सुतो वो न सिक्ययति ॥१०५॥

यदि तुम मोहितचित्र होकर इस गीधकी घोर एव ध्वराहटमें डाल्नेवाली वार्तोमें आ जाओंगे तो इस वालक्से हाय घो बैठोंगे ॥ १०५॥

भीष्म उवाच गुध्रोऽस्तमित्याह गतो गतो नेति च जम्बुकः । मृतस्य वं परिजनमूचतुस्ती श्रुधान्वितौ ॥१०६॥

भीष्मजी कहते हैं — राजन ! वे गीष और गीदड़ दोनों ही भूखे ये और अपने उद्देशकी शिदिके लिये मृतकके व्यञ्जनान्यवीवे वार्ते करते थे। गीघ कहता या कि व्हर्स अस्त हो गये और सियार कहता या नहीं !! १०६ !! स्वकार्यवद्यकड़ी तो राजन गृम्बोऽध्य जम्बुकः।

धुत्पिपासापरिश्चान्तौ शास्त्रमालस्य जल्पतः ॥१०७॥

राजन् । गीध और गीदङ अपना-अपना काम बनानेके जिये कमर करे हुए थे। दोनोंको ही भूख और प्यास सता रही थी और दोनों ही शास्त्रका आधार टेकर बात करते थे॥१०७॥

तयोर्विज्ञानविदुषोर्द्वयोर्मुगपतित्रणोः । वाक्यैरमृतकलेप्तैः प्रतिप्रन्ति वजस्ति च ॥ १०८॥

उनमेंसे एक एशु या और दूसरा पक्षी। दोनों ही जानकी याते जानते थे। उन दोनोंके अमृतक्षी वचतोंछे प्रभावित हो वे मृतकके सम्बन्धी कभी ठहर जाते और कभी आगे बढते थे॥ १०८॥

शोकदैन्यसमाविष्टा रुदन्तस्तस्थिरे तदा। स्वकार्यकुरालाभ्यां ते सम्भ्राम्यन्ते ह नैपुणात्॥१०९॥

शोक और दीनतारे आविष्ट होकर वे उस समय रोते हुए वहाँ खड़े ही रह गये। अपना-अपना कार्य सिद्ध करनेमें कुशल गीव और गीदडने चालाकीसे उन्हें चक्करमें डाल रक्खा या॥ १०९॥

तथा तयोविंवदतोर्विंक्षातमिद्वविद्वयोः । चान्धवानां स्थितानां चान्ध्रपातिष्ठत शङ्करः ॥११०॥ देव्या प्रणोदितो देवः कारुण्याद्रींक्रतेक्षणः ।

ततस्तानाइ मनुजान बरदोऽसीति शहरः ॥१११॥

शान-विशानकी वार्ते जाननेवाळे उन दोनों जन्तुओंने इस प्रकार धाद-विवाद चल रहा या और मृतकके आई-यन्धु यहीं खढ़े ये । इतनेहीमें मगवती श्रीपानंती देवीको प्रेरणाले मगवात् श्रद्धर उनके वामने प्रकट हो गये । उस सम्य उनके नेत्र करणारखंदे आर्ट्स हो रहे थे । वरतायक मगवान् विवने उन मनुक्षोले कहा—'मैं तुन्हे वर दे रहा हूँ'।। ११०-१११॥ ते प्रत्युचुरित्वं वाक्यं दुःखिताः प्रणताः खिताः। एकपुत्रविद्दीनानां सवैषां जीवितायिनाम्॥११२॥ पत्रस्य नो जीवदानाक्जीवितं दातुमहासि ।

तब वे दुखी मतुष्य मगवान्को प्रणाम करके खड़े हो गये और इस प्रकार बोळ-प्रभो ! इन इकळीते पुत्रसे हीन होकर हम मृतकतुष्ट्य हो रहे हैं । आप हमारे इस पुत्रको कोचित करके हम समस्त जीवनार्थियोको जीवन-दान देनेकी कपा करें । १११२ ई ॥

एवसुकः स भगवान् चारिपूर्णेन चक्षुषा ॥११३॥ जीवितं स्म कुमाराय प्रादाद् वर्षशतानि वै।

उन्होने जब नेत्रीय ऑस भरकर भगवान् शक्करके इस प्रकार प्रार्थना की। तब उन्होंने उस बालकको जीवित कर दिया और उसे सौ वर्षोक्ती आसु प्रदान की ॥ ११२ई ॥ सथा गोमासुग्रुधाभ्यां पादवत् सुद्विनादानम्॥११४॥

इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि आपस्तमैपर्वणि गृश्चगोसायुसंबादे कुसारसंजीवने न्निपन्नाशद्धिकशततमोऽत्यायः ॥ १५३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें गीदह-गोमायुका संगद एवं मेर हुए

बालकका पुनर्जीवनविषयक एक सी शिरपनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक मिलाकर कुल १२३ इलोक है)

वरं पिनाकी भगवान् सर्वभूतहिते रतः।

इतना ही नहीं, धर्वभूतहितकारी पिनाक्पाणि भगवात् । शिवने गीघ और गीदङको भी उनकी भूख मिट जाने न वरदान दे दिया॥ ११४५ ॥

ततः प्रणम्य ते देवं प्रायो हर्पसमन्विताः ॥११५॥ इतकृत्याः सुखं हृष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा विभो ।

राजन् ! वन वे सर लोग हर्षमे उच्छिमत एवं इत्तर्भं हो महादेवजीको प्रणाम करके सुख और प्रमनताके साथ वहाँचे चले गये ॥ ११५५ ॥ अनिवेदेस दीर्घेण निश्चयेन श्रुचेण च ॥ ११६॥ टेसबेदासमादाच्च क्षिप्रं फलसवाण्यते ।

देवदेवप्रसादाच्च क्षिप्रं फलमवाप्यते । यदि मनुष्य उकताहटमें न पड़कर हट एव प्रवल निरचयके साथ <u>प्रयल्न करता रहे</u> तो देवाधिदेव मगवान् गिवके प्रसादसे

शीव ही मनोबाञ्छित फल पा लेता है ॥ ११६१ ॥ पद्य दैवस्य संयोगं वान्धवानां चनिश्चयम् ॥११७॥ कृपणानां तु रुदतां कृतमञ्जूममार्जनम् ।

छपणामा तु २६ता छत्तमश्रुप्रमाजनम् । पश्य चार्वेन कालेन निष्ठ्ययान्वेपणेन च ॥११८॥

देखोः दैवका क्योग और उन बन्ध-बान्यवीका हट निध्या जिससे दीनतापूर्वक रोते हुए उन मनुष्योका ऑस् योहे ही उसयमें पीछा गया। यह उनके निश्वयपूर्वक किये हुए अनुसंधान एवं प्रयत्नका फल है ॥ ११७-११८॥ प्रसादं शहु एत् प्राप्य दुःखिताः सुखमान्त्रचन् । ते विस्मिताः प्रदृशक्ष्याः पुत्रसंजीयनात् पुनः ॥११९॥

भगवान् शङ्करको छगावे उन दुखी मनुष्येने छव प्राप्त कर लिया । पुत्रके पुनर्शोवनवे वे आस्वर्यविकत एव प्रस्त हो उठे ॥ ११९ ॥ वसूबुर्भरत्रश्रेष्ठ प्रसादाच्छङ्करस्य ये ।

ततस्ते त्वरिता राजंस्त्यक्वा शोकं शिश्दूद्रयम्॥१२०॥ ततस्ते त्वरिता राजंस्त्यक्वा शोकं शिशूद्रयम्॥१२०॥ विविद्याः पुत्रसादाय नगरं दृष्टमानसाः। राजन्। यरतश्रेष्ठ । मगवान् शङ्करकी कृशते वे वर लोग पुरंत ही पुत्रशोकः त्यागकर मक्त्रवित्त हो पुत्रको साथ ते

अपने नगरको चले गये॥ १२०ई॥ एषा युद्धिः समस्तानां चातुर्वेण्यं निद्द्यिता॥१२१॥ धर्मार्थमोक्षसंयुक्तमितिहासिममं गुभम्। श्रुत्वा मनुष्यः सततिमहासुत्र च मोदते॥१२२॥

चारों वर्णोमे उत्पन्न हुए सभी लोगोंके लिये यह शुद्ध प्रदर्शित की गयी है। धर्मे, अर्थ और मोस्रते पुक्त इह इम् इतिहासको सदा सुननेते मतुष्य इहलोक और परलोक्म आनन्दका अनुभव करता है॥ १२१-१२२॥



मरे हुए त्राह्मण-नालकपर तथा गीघ एवं गीदड्पर ग्रङ्करजीकी कृपा

## चतुष्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः

नारदजीका सेमल-वृक्षसे प्रशंसापूर्वक प्रश्न

यधिष्ठिर उवाच

बलिसः प्रत्यमित्रस्य नित्यमासचवर्तिनः। समर्थस्योद्यतस्य च ॥ १ ॥ उपकारापकाराभ्यां मोहाद् विकत्थनामात्रैरसारोऽल्पवलो लघः। पितामह ॥ २ ॥ वाग्भिरप्रतिरूपाभिरभिद्रह्य आत्मनो चलमास्थाय कथं वर्तेत मानवः। भागच्छतोऽतिकृद्धस्य तस्योद्धरणकाम्यया॥ ३॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामइ ! जो वलवानः नित्य निकटवर्तीः उपकार और अपकार करनेमें समर्थ तया नित्य उद्योगशील है। ऐसे श्रृतके साथ यदि कोई अस्य वलवान्। असार एवं सभी वार्तोमें छोटी हैसियत रखनेवाला मनुष्य मोहबरा शेली बबारते हुए अयोग्य दातें कहकर देर वॉघ ले और वह बलवान शत्र अत्यन्त कृतित हो उस पूर्वल मनुष्यको उखाड फेंकनेके लिये आक्रमण कर दे, तब वह आक्रान्त मनुष्य अपने ही बलका भरोसा करके उस आक्रमणकारीके साय कैसा वर्ताव करे ! ( जिससे उसकी रक्षा हो सके ) ॥१-३॥

भीष्म उवाच

ब्यबाप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। संवादं भरतथेष्ठ शाल्मलेः प्रवनस्य च ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा-मरतश्रेष्ठ ! इस विचयमे विज्ञ पुरुष षाय और सेमलब्रमके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया करते है ॥ ४॥

हिमवन्तं समासाद्य महानासीद् वनस्पतिः। वर्षपुगामिसंबुद्धः शाखी स्कन्धी प्लाशवान् ॥ ५ ॥

हिमाल्य पर्वतपर एक बहुत वडा वनस्पति याः जो वहुत वर्षेति बद्कर प्रवल हो गया था । वह स्कन्म, शाला और पत्तोंने खूब हरा-मरा था ॥ ५ ॥

तत्र सा मत्तमातङ्का घर्मातीः अमकर्शिताः। विश्राम्यन्ति महावाहो तथान्या मृगजातयः॥ ६॥

महाबाहो । उसके नीचे बहुत-से मतवाले हाथी तथा दूसरे-दसरे पशु भूपसे पीड़ित और परिश्रमसे यकित होकर विश्राम करते थे ॥ ६ ॥

नल्बमात्रपरीणाहो धनच्छायो वनस्पतिः। सारिकाशुकसंजुष्टः पुष्पवान् फलवानपि ॥ ७ ॥

उत इसकी लंबाई चार ही हायकी थी। छाया वडी सवन थी। उसपर तोते और मैनाओंके समृह वसेरा हेते थे। वह वृक्ष फल और फूल दोनोंसे ही भरा या।। ७॥ सार्थिका वणिजञ्जापि तापसाञ्च वनौकसः। वसन्ति तत्र मार्गस्थाः सुरम्ये नगसत्तमे॥ ८॥

दल बॉधकर यात्रा करनेवाले वणिक्, बनवाची तपस्वी तया दूसरे राहगीर भी उस रमणीय एवं श्रेष्ठ बृक्तके नीचे निवास किया करते थे ॥ ८॥

तस्य ता विपुलाः शाखा दृष्टा स्कन्धं च सर्वशः। नारदो भरतर्षभ ॥ ९ ॥ अभिगम्याद्यवीदेनं

मरतश्रेष्ठ ! उस बृक्षकी बड़ी-बडी शाखाओं तथा मोटे वनोंको देखकर देवर्षि नारद उसके पास गये और इस प्रकार बोले-॥ ९॥

वही न रमणीयस्त्वमहो चासि मनोहरः।

प्रीयासहे त्वचा नित्यं तरुप्रवर शाल्मले ॥ १० ॥ अहो । शाल्मले । तम वहे रमणीय और मनोहर हो । तस्प्रवर । तुमसे हमे सदा प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ १० ॥

सदैव शङ्कनास्तात मृगाञ्चाथ तथा गजाः। वसन्ति तव संहृष्टा मनोहर मनोहराः ॥ ११॥

'तात ! मनोहर वृक्षराज ! तुम्हारी शाखाओंपर सदा ही यहत-से पद्मी तथा नीचे अनेकानेक मृग एवं हाथी प्रसन्नता-पूर्वक निवास करते हैं ।) ११ ॥ तव शाखा महाशाख स्कन्धांश्च विपुळांस्तथा ।

न वै प्रभग्नान प्रथामि मारुतेन कथंचन ॥ १२॥ ध्महान् बाखाओं हे सुगोमित वनस्पते ! मैं देखता हूँ कि

तुम्हारी शाखाओं और मोटे तनोंको वायुदेव भी किसी तरह तोड नहीं सके हैं ॥ १२ ॥

किं त ते पवनस्तात शीतिमानथवा सहत्। रवां रक्षति सदा येन चनेऽच पवनो ध्रवम् ॥ १३ ॥

**ब्तात ! क्या पवनदेव तुमसे किसी कारणवश विशेष** प्रसन रहते हैं अथवा ने तुम्हारे सुहृद हैं। जिससे इस बनमें सदा तुम्हारी निश्चितरूपसे रक्षा करते हैं ॥ १३॥

भगवान् पवनः स्थानाद् वृक्षानुचावचानपि । पर्वतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान् ॥ १४ ॥

भगवान वाय इतने वेगञाली हैं कि छोटे-बडे वसींकी कीन कहें। पर्वतींके शिखरींको भी अपने स्थानसे हिला देते हैं ॥ १४ ॥

द्योषयत्येव पातालं बहन् गन्धवहः शुचिः । सरांसि सरितश्चेव सागरांश्च तथैव च ॥ १५॥

पान्धवाही पवित्र पवन पाताल, सरोवर, सरिताओं और सपुरों को भी सुखा सकता है ॥ १५॥ संरक्षति त्वां पवनः सखित्वेन न संशयः। तसात्त्वं वहुशाखोऽपि पर्णवान् पुष्पवानपि॥ १६॥

'इसमें सदेह नहीं कि वायुदेव तुम्हें अपना मित्र माननेके कारण ही तुम्हारी रक्षा करते हैं; इसीलिये तुम अनेक शाखाओंसे सम्पन्न तथा पत्ते और पुष्पींचे इरे-भरे हो ॥ १६ ॥ इदं च रमणीयं ते प्रतिभाति चनस्पते। यदिमे विह्गास्तात रमन्ते मुद्तितास्त्वयि ॥ १७॥

<sup>र</sup>वात वनस्पते | तुम्हारे पास यह यदा ही रमणीय दृश्य जान

स० ४० ३---१. १---

पडता है कि वे पश्री तम्हारी जाखाओंनर वडे असल रहकर रमण कर रहे हैं।। १७॥

एपां पृथक समस्तानां श्रूयते मधुरखरः। पथ्यसम्मोदने काले वाशतां सुमनोहरम् ॥ १८॥

ध्वसन्त ऋतमे अत्यन्त मनोरम बोली बोलनेवाले इन पक्षियोंका अलग-अलग तथा सबका एक साथ वड़ा मधुर स्वर सनायी पड़ता है ॥ १८ ॥

तथेमे गर्जिता नागाः खय्थकुलशोभिताः। ष्टर्मार्तास्त्रां समासाच सुखं विन्दन्ति शाल्मले॥ १९॥

भारमले ! अपने यूयकुळसे सुशोभित ये गर्जना करते

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि पवनशास्त्राह्मिवादे चतुष्पद्धाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१५४॥ इस प्रकार श्रीनहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गन आपद्धर्मपर्वमे बागु और जात्मिक्सियदिक प्रसक्त में एक सी 'चाननवां अध्याय पर। हुआ।१५४॥

# पञ्चपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

#### नारदजीका सेमल-वृक्षको उसका अईकार देखकर फटकारना

नारद उवाच

वन्धुत्वाद्थवा संख्याच्छालमळे नात्र संशयः । पालयत्येच सततं भीमः सर्वत्रगोऽनिलः॥ १॥

नारदजीने कहा-शाल्मले ! इसमें संशय नहीं कि तुम्हें अपना बन्च अयवा मित्र माननेके कारण ही सर्वत्रगामी भयानक वायुदेव तदा तुम्हारी रक्षा करते हैं ॥ १ ॥ स्वग्भावं परमं वायोः शाल्मछे त्व<u>म</u>ुपागतः। तवाहमसीति सदा येन रक्षति मारुतः॥ २॥

शाहमले ! मालूम होता है। तुम वायुक्ते सामने अत्यन्त विनम्र होकर कहते हो कि भी तो आपका ही हूँ? इसीसे वह सदा तुम्हारी रक्षा करता है ॥ २ ॥

न तं परयाम्यहं बृक्षं पर्वतं वेश्म चेहराम्। यं न वायुवलाद् भग्नं पृथिन्यामिति मे मितः ॥ ३ ॥

में इस भूतलपर ऐसे किसी बृक्ष, पर्वत या वरको नहीं देखता। जो बायुके वलसे भग्न न ही जाय। भेरा यही विश्वास है कि वायुदेव सत्रको तोड़कर गिरा सकते हैं ॥ ३ ॥ त्वं पुनः कारणेर्न्नं रस्यसे शालमछे यथा। वायुना सपरीवारस्तेन तिष्टससंशयम्॥ ४॥

शास्मले ! दुःछ ऐसे कारण अवश्य हैं। जिनसे प्रेरित होकर वायुदेव निश्चित रूपसे संगरिवार तुम्हारी रक्षा करते हैं। निस्तंदेह इसीते यों ही खड़े रहते हो ॥ ४॥

**जारमिल्स्वाच** 

न में वायुः संखा ब्रह्मन् न वन्धुर्नच मेसुहत्। प्रमिष्ठी तथा नैव येन रक्षति वानिलः॥ ५॥ सेमलने कहा-ब्रह्मन् ! वायु न तो मेरा मित्र है।

न वन्सु है। न सहद् ही है। वह ब्रह्मा मी नहीं है, जो मेरी रक्षा करेगा ॥ ५॥

मम तेजो वलं भीमं वायोरिप हि नारद। कलामद्यदर्शी प्राणिन मे प्राप्तीति मादतः॥ ६॥

हुए गजराज धूरवे पीडित होतुम्हारेपास आहर संखपाते है ॥ सगजातीभिरन्याभिरभिशोभसे। तथा सर्वाधिवासैश्च शोभसे मेरुवदद्वम् ॥ २० ॥

'बृक्षप्रवर ! इसी प्रकार दूसरी दूसरी जाति<del>वे</del> प्रा भी तुम्हारी शोमा वटा रहे हैं । तुम रुपके निवासस्थान होनेहे कारण मेरपर्वतके समान सुशोभित होते हो ॥ २०॥ ब्राह्मणैश्च तपःसिद्धैस्तापसैः श्रमणैस्तथा। त्रिविष्युपसमं मन्ये तवायतनमेव हि॥२१॥

'तपस्यासे जुद्ध हुए तावसी। बाद्यणी तथा श्रमणीने सपुरः हो तुम्हारा यह स्थान मुझे स्वर्गके समान जान पडता है भार रे॥

नारद ! मेरा तेज और वल बायुसे भी भयकर है! वायु अपनी प्राणशक्तिके द्वारा मेरी अठारहवीं कलाको नी नहीं पासकता ॥ ६॥

थागच्छन् परुषो वायुर्मया विष्टमितो यलात्। भञ्जन द्रुमान पर्वतांश्च यज्ञान्यद्पि किंचन ॥ ७ ॥

जिस समय बायु देवता दृख, पर्वत तथा दूसरी वस्तुऑंको तोडता-फोडता हुआ मेरे पास पहुँचता है, उस ममय मै वलसे उसकी गतिको रोक देता हूँ ॥ ७ ॥ स मया वहुशो भग्नः प्रभक्षन् वै प्रभक्षनः।

तस्मान्न विभये देवपें कृद्धादिष समीरणात्॥ ८॥ देवपें | इस प्रकार मैने तोड़-फोड़ करनेवाले वासुरी गतिको अनेक वार रोक दिया है। अतः वह द्वापित हो जाय

तो भी मुझे उससे भय नहीं है ॥ ८॥

नारद उवाच

शालमले विषरीतं ते दर्शनं नाव संशयः। न हि बायोर्वलेनास्ति भृतं तुल्यवलं कवित्॥ ९ ॥ नारवृजीने कहा —शाल्मले |इस विषयने तुग्हारी हरि निपरीत है—समझ उलटी हो गयी है। इसमें सगय नहीं है। क्योंकि वायुके वलके समान किसी भी प्राणीना वल नहीं है॥

इन्द्रो यमो वैधवणो वरुणध्य जलेभ्वरः। नैतेऽपि तुल्या मरुतः कि पुनस्त्वं वनस्पते ॥ १०॥ वनस्त्रते ! इन्द्रः यमः, कुवैर तथा जन्दने न्वामी वरण-प्रे

भी बायुके तुल्य वलगानी नहीं हैं। फिर तुम हैने सारण बूझकी तो बात ही क्या है ? ]] १० ||

यच किचिदिह प्राणी चेप्टने शालमले भुवि। सर्वेत्र भगवान् वायुद्धेष्टाप्राणकरः प्रभुः॥११॥ शास्त्रले ! प्राणी इस पृथ्वीयर जो दुस्सी वेश रहा

है, उस चेष्टाकी शक्ति तथा जीवन हमेबाल हम हमार्च शाली मगवान् वायु ही हैं॥ ११ ॥

एष चेष्टयते सम्यक् प्राणिनः सम्यगायतः। असम्यगायतो भयरचेष्टते विकृतं नुषु ॥ १२ ॥

ये जब शरीरमें ठीक ढंगते प्राण आदिके रूपमें विस्तार-को प्राप्त होते हैं। तब समस्त प्राणियोंको चेष्टाशील बनाते हैं और जब ये ठीक ढंगरे काम नहीं करते हैं। तब प्राणियोंके शरीरमें विकृति आने लगती है ॥ १२ ॥ स त्वमेवंविधं वायुं सर्वसस्वभृतां वरम्।

न प्रजयसि पूल्यं तं किमन्यद् वृद्धिलाघवात् ॥ १३ ॥ इस प्रकार समस्त बलवानोंमें श्रेष्ठ एवं प्रजनीय वासदेवकी जो तुम पूजा नहीं करते हो। यह तुम्हारी बुद्धिकी लघुताके

विवा और क्या है॥ १३ ॥

असारश्चापि दुर्मेधाः केवछं वहु भाषसे। कोघादिभिरवच्छन्नो मिथ्या वदसि शाल्मले ॥ १४॥

शास्मले । तुम सारहीन और दुर्बुद्धि हो। केवळ बहुत बातें बनाते हो तथा क्रोध आदि दुर्गुणौंखे प्रेरित होकर झुठ बोलते हो ॥ १४॥

मम रोषः समुत्पन्नस्त्वय्येवं सम्प्रभाषति । व्रवीम्येष खर्यं वायोस्तव दुर्भाषितं वहु ॥ १५॥ प्रम्हारे इस तरह बातचीत करनेसे मेरे मनमें रोग उत्पक्ष

हुआ है; अतः मैं खयं वायुके सामने तुम्हारे इन दुर्वचनोंको

सनाऊँगा ॥ १५ ॥

चन्द्रकेः स्यन्द्रकेः शालैः सरलैदेवदारुभिः। वेतसैर्धन्यनैश्चापि ये चान्ये बलवत्तराः ॥ १६॥ तैश्चापि नैवं दुर्बुद्धे क्षिप्तो वायुः कृतात्मभिः। तेऽपि जानन्ति वायोध्य वलमात्मन एव च ॥ १७॥ तसात तं वै नमस्यन्ति श्वसनं तरुसत्तमाः।

चन्दन, स्यन्द्रन (तिनिश), शाल, सरल, देवदार, वेतस (बेत ), धामिन तथा अन्य जो बलवान् वृक्ष है, उन जितात्मा वृक्षींने भी कभी इस प्रकार बायुदेवपर आक्षेप नहीं किया है। दुईदे । वे भी अपने और वायुके वलको अच्छी तरह जानते हैं; इसीलिये वे श्रेष्ठ बृक्ष वायुदेवके सामने मस्तक झुका देते हैं ॥ १६-१७३ ॥

त्वं तु मोहाञ्च जानीये वायोर्यळमनन्तकम् । पवं तसाद् गमिष्यामि सकाशं मातिश्वनः ॥ १८॥ तुम तो मोहका बायुके अनन्त गलको कुछ समझते

ही नहीं हो। अतः अय मै यहाँसे सीधे वायुदेवके ही पास

जाऊँया ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि क्षापद्धर्मपर्वेणि पवनसात्मिळसंवादे पद्मपन्नाशाद्यधिकशक्तमोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ इम प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपर्वेक अन्तर्गंत आपद्रमेँपर्वमें पवन-शालमदिसंबादविषयक एक सी पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१५५॥

### षट्पश्चाराद्धिकरात्ततमोऽध्यायः

नारदजीकी वात सुनकर वायुका सेमलको धमकाना और सेमलका वायुको तिरस्कृत करके विचारमण्न होना

मीष्म उवाच एवमुक्त्वा तु राजेन्द्र शाल्मिलं वहावित्तमः। नारदः पवने सर्वे शाल्मछेर्वाक्यमव्यवीत् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजेन्ट ! सेमळसे ऐसा कहकर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारदचीने वायुदेवके पास आकर उसकी सव वातें कह सुनायीं ॥ १॥

नारद उवाच हिमवरपृष्ठजः कश्चिच्छाल्मिलः परिवारचान् । वृहन्मूलो वृहच्छायः स त्वां वायोऽवमन्यते ॥ २ ॥

नारवृजीने कहा—वायुदेव ! हिमालयके पृष्ठभागपर एक सेमलका इक्ष है। जो बहुत यहे परिवारके साथ है। उसकी छाया विशाल और वनी है और जड़ें बहुत दूरतक फैली हैं। वह तुम्हारा अपमान करता है ॥ २ ॥

वहुव्याक्षेपगुक्तानि त्वामाह वचनानि सः। न युक्तानि मया वायो तानि वक्तुं तवात्रतः ॥ ३ ॥

उसने तुम्हारे प्रति बहुतन्ते ऐसे आक्षेपसुक्त वचन कहे हैं। जिन्हें तुम्हारे सामने मुझे कहना उचित नहीं है ॥ ३॥ जानामि त्वामहं वायो सर्वेषाणभृतां वरम्। वरिष्ठं च गरिष्ठं च क्रोधे वैवस्ततं यथा॥ ४॥

पवनदेव ! मैं तुम्हें जानता हूँ । तुम समस्त प्राणधारियौं-में श्रेष्ठः महान् एवं गौरवशाली हो तथा क्रोधमें वैवस्वत यमके समान हो ॥ ४॥

भीष्म उवाच

एतत् तु वचनं श्रुत्वा नारदस्य समीरणः। शाल्मिक तमुपागम्य कुद्धो वचनमञ्जीत्॥ ५॥ भीष्मजी कहते हैं —राजन् !नारदजीकी यह बात सुनकर वायुदेवने शाल्मलिके पास जा कुपित होकर कहा ॥ ५ ॥

वायुरुवाच

शालमळे नारदो गच्छंस्त्वयोको महिगईणम्। वहं वायुः मुभावं ते दर्शयाम्यात्मनो वलम् ॥ ६ ॥ वायु बोले - रोमल ! तुमने इधरवे जाते हुए नारदजी-से मेरी निन्दा की है। मैं बायु हूँ। तुम्हें अपना वल और

प्रमाव दिखाता हूँ || ६ ||

यहं त्वामभिजानामि विदितश्चासि मे द्रुम।

पितामहः प्रजासर्गे त्विय विधान्तवान् प्रसुः ॥ ७ ॥ वृक्ष ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ । तुम्हारे विषयमे हुचे सन कुछ जात है। भगवान् ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टि करते समय तुम्हारी छायामें विश्राम किया था ॥ ७ ॥

तस्य विश्रमणादेव प्रसादो मत्कृतस्तव। रक्ष्यसे तेन दुर्वुदे नात्मवीर्याद् दुमाधम ॥ ८ ॥

हुर्बुद्धे । उनके विश्राम करलेरे ही मेन द्वागर यह क्या की थी। इसीचे दुम्हारी रक्षा हो रही है। द्वागथम । तुम अपने बलसे नहीं बचे हुए हो ॥ ८॥

यनमां त्वमवजानीषे यथान्यं प्राकृतं तथा। वर्शयाम्येष चात्मानं यथा मां नाषमन्यसे॥ ९ ॥

परंतु द्वम अन्य प्राकृतिक मनुष्यकी भॉवि जो मेरा अपमान कर रहे हो; इसवे कुपित होकर में अपना वह खरूप विसाजना: जससे द्वम फिर मेरा अपमान नहीं करोंगे।।९॥

भीष्म उवाच पत्रमुकस्ततः प्राह शालमिकः प्रहसन्निष । पत्रन त्वं च में कुद्धो दर्शवात्मालमात्मना ॥ १०॥

भीष्मजी कहते हैं —राजर ! ववनदेवके ऐका कहने पर वेमजने हुंसते हुए-वे कहा-धवन ! द्वम कुपित होकर स्वयं ही अपनी खारी शक्ति दिखाओं ॥ १० ॥ मयि वे त्यज्यतां क्रोधः कि मे कुद्धः करिष्यसि । न ते विभेमि पवन यद्यपि त्वं स्वयं प्रशुः ॥ ११ ॥

भिरं ऊपर अपना कोष उतारों। तुम कुरित होकर मेरा स्या कर लोगे। पत्रन । यद्यपि द्वाम स्वयं बढ़े प्रभावशाली हो। फिर भी में द्वामसे डरता नहीं हूं॥ ११॥

वळाधिकोऽहं त्वस्तश्चनभीः कार्या मया तव । ये तु बुद्धश्वा हि वळिनस्ते भवन्ति वळीयसः ॥ १२ ॥ प्राणमात्रवळा ये वै नैव ते वळिनो मताः ।

भी बलमें तुमले बहुत बढ़-चढकर हूँ। अवः धुशे हुमले भय नहीं मानना चाहिये। जो बुद्धिके बली होते हैं। वे ही बिलेष्ठ माने जाते हैं। जिनमें केवल गारीरिक वल होता है। वे बास्तवमें बलवान् नहीं समझे जाते ॥ १९३॥ इत्येवमुक्तः पवनः श्व इत्येवाक्रवीद् चकाः॥ १३॥

दर्शियामि ते तेजस्ततो रात्रिस्पागमत् । तर् जानता हुँ ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमैपर्वणि पवनशास्मिश्वसंवादे षद्पञ्चाशस्विकसततमोऽध्यादाः ॥ ३५६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारते शान्तिपर्वके अन्दर्शत आपद्धमैपर्वमे पवन-शास्त्रिस्-संबादविषयक पन्न सौ रूपमार्वे अध्याप पूरा हुन्हा ॥ १५६॥

वेमलके ऐदा कहनेपर वायुने कहा—।अन्टा। वक्त में तुम्हें लपना पराक्रम दिलाऊँगा। इतनेर्ति पत आमदी॥ अथ निश्चित्य अनसा शाल्मिल्यितकारितम् ॥ १४॥ पद्यमानस्तद्।ऽऽत्मानमसामं मातरिश्वता।

उस समय वेमको वायुके द्वारा को कुछ किया जानेवारा या। उत्तपर मनशीभन विचार करके तथा अपने आरको बायुके समान बकवान् न देखकर सोचा—॥ १४५॥ नारदे युन्मया प्रोक्त वचनं प्रति तन्सूपा ॥१५॥

असमर्थी हाई वापोर्घटेन वळवान् हि सः । श्यहो । मैंने नारदलीने जो वातें कही थीं, वे तर हारी

श्रिष्ठा । मनं नारदलांच जो वाते कही थीं, वे सब हारी थीं । मैं बायुका सामना करनेमें असमर्थ हूँ। क्वींकि वे बल्में सुससे बढ़े हुए हैं ॥ १५३ ॥

मारुतो वलवान् नित्यं यथा वै नारदोऽप्रवीत् ॥ १६ ॥ अर्हे तु दुर्वलोऽन्येभ्यो वृक्षेभ्यो नाव संशयः । किंतु दुद्धया समो नास्ति मया कश्चिद् वनस्पतिः॥१७॥

ंजेस कि नारदजीने कहा था, बाबुरेन निल बहुत्या है। मैं तो दूसरे क्सोंसे भी दुर्बल हूँ। इसमें संत्रा नहीं है। परंतु बुद्धिमें कोई भी कुछ भेरे समान नहीं है।। १६-१७॥ तदह बुद्धिमास्थाय भयं मोस्ट्रो समीरणात्। यदि तां बुद्धिमास्थाय निस्ट्रेयः पुणिनो यने॥ १८॥

अरिष्टाः स्युः सदाः कृद्धात् प्रवनायात्र संदायः ।

"में बुद्धिका आश्रय लेकर वायुके भयते घुटकारा पाउँगा।
यदि वनमें रहनेवाले दूवरे इल भी उसी द्विदका सहस्य हैकर
रहे तो निःसदेह कुपित वायुक्षे उनका कोई शनिष्ट नहीं होगा॥
ते तु वाळा न जानन्ति यथा वै ताज् समीरणः ।
समीरयति संकुद्धो यथा जानास्यहं तथा ॥ १९॥

भ्परंतु वे मूर्खे हैं। अतः वायुदेव निव मकार कुपित होकर उन्हें दवाते हैं। उसका उन्हें शान नहीं है। में यह मन अन्यी

सप्तपञ्चाराद्धिकराततमोऽध्यायः

सेमलका हार स्वीकार करना तथा वलवान्के साथ वैर न करनेका उपदेश

भीष्म उवाच

ततो निश्चित्य मनसा शालमिलः श्लुभितस्तदा । शाखाः स्कन्धान् प्रशासाश्चसयमेव व्यशातयत् ॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं — यज्म ! मन ही भव ऐख विवारकर सेमज्ने सुभित हो अपनी वाखाओं, डार्जियों तथा टहनिर्मोको सर्व ही नीचे गिरा दिया !! ? !! स परिस्यज्य वाखाश्च पत्राणि कुसुमानि च ! प्रभाते वासुमायान्वं प्रत्येक्षत वनस्पतिः !! २ !! वह वनस्पति अपनी शाखाओं, पत्तों और फूर्जोको त्याग- कर प्रातःकाल वायुके आनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २ ॥ स्तदः कुद्धः श्वस्तन् वायुः पातवन् वे महाद्रुमान । व्याजगामाय तं देशमास्ते यत्र स शातमिलः ॥ ३ ॥ तत्पक्षात् स्वेरा होनेपर वायुरेव हुनित हो तहे पहे हुनोंकी वरामायी करते हुए उस स्थानगर आये। जगे वर

सेमकका बूल या ॥ २ ॥ तं हीनपर्णे पतितात्रशासं निशीर्णेषुप्पं यसमीदन वायुः । उदाच वाक्यं सायमात परं मुदा युतः शातमिलमुषशासम्॥ ४ ॥

वायुने देखा कि सेमळके पत्ते गिर गये हैं और उसकी श्रेष्ठ शालाएँ घरागायी हो गयी हैं। यह फुलेंसे मी हीन हो चुका है। तब वे बड़े प्रसन्न हुए और जिसकी शासाएँ पहले वडी भयंकर थाँ। उस सेमहसे मसकराते हए इस प्रकार बोले ॥

वायुरुवाच

अहमप्येवमेव त्वां कुर्वाणः शात्मछे रुषा। यात्मना यत्क्रतं कृष्ठं शाखानामपकर्षणम् ॥ ५ ॥ हीनपुष्पात्रशाखस्त्वं शीर्णीकरपळाशकः। आत्मदर्मन्त्रितेनेह महीर्यवशाः कतः ॥ ६ ॥

वायुने कहा-नात्मले ! मैं मी रोपमें भरकर तुम्हे ऐसा ही बना देना चाहता था । तुमने स्तयं ही यह कष्ट स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी शाखाएँ गिर गर्यी। फल। पत्ते। हालियाँ और अङ्कर सभी नष्ट हो गये। द्वसने अपनी ही कुमितिसे यह विपत्ति मोल ली है। तुम्हें मेरे वल और पराक्रम-का शिकार बनना पड़ा है ॥ ५-६ ॥

भीष्म उवाच

प्तच्छुत्वा चचो वायोः शालमिक्ट्रींडितस्तदा। अतप्यत वचः स्मृत्वा माखो यत् सद्।व्रवीत्॥ ७ ॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् । बायुका यह वचन सुनकर धेमल उस समय लिंजत हो गया और नारदजीने जो कुछ कहा था। उत्ते बाद करके बह बहुत पछताने खवा ॥ ७ ॥ एवं हि राजशार्दृंछ दुर्वछः सन् वछीयसा। **धैरमारभते वालस्तप्यते शाल्मलिर्यथा ॥ ८ ॥** 

नृपश्रेष्ठ ! इसी प्रकार जो मूर्ज मनुष्य स्वयं दुर्वल होकर क्सि बटबान्के साथ वैर बॉव छेता है, वह सेमलके समान ही सतापका मागी होता है ॥ ८ ॥

तसाद् वैरं न कुर्वात दुवेन्नो यलवत्तरैः। शोचेदि वैरं कुर्वाणो यथा वै शालमलिस्तथा ॥ ९ ॥

अतः दुर्वछ मनुष्य वलवानोंके साय वैर न करे। यदि व्ह करता है तो सेमलके समान ही शोचनीय दशाको पहुँच-कर शोकमञ्ज होता है ॥ ९ ॥

न हि चैरं महात्मानो विचुण्वन्त्यपकारिषु।

रानेः रानेर्महाराज दर्शयन्ति सा ते वलम् ॥ १०॥

महाराज ! महामनस्वी पुरुष अपनी बुराई करनेवालींपर वैरमाव नहीं प्रकट करते हैं । वे धीरे-धीरे ही अपना बल दिखाते हैं ॥ १० ॥

वैरं न कुर्वीत नरो दुर्वुद्धिर्वुद्धिजीविना। वृद्धिवृद्धिमतो याति तृणेष्विव हुताशनः॥ ११॥

खोटी बुद्धिबाळा मनुष्य किसी बुद्धिजीवी पुरुषसे वैर न बाँधेः क्योंकि वास-फूँसपर फैलनेवाली आगके समान

बुद्धिमानोंकी बुद्धि सर्वत्र पहुँच जाती है ॥ ११ ॥

न हि बुद्ध्या समं किचिद् विद्यते पुरुषे नृप। तथा चलेन यजेन्द्र न समोऽस्तीह कक्षन ॥ १२॥ नरेश्वर ! राजेन्द्र ! प्रकपमें बुद्धिके समान दूसरी कोई

वस्त नहीं है । ससारमें जो ब्रह्मिन्नलसे युक्त है। उसकी समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है ॥ १२ ॥ तसात् क्षमेत वालाय जडान्यवधिराय च । वलाधिकाय राजेन्द्र तद् हन्टं त्विय शत्रुहन् ॥ १३ ॥

शत्रुओंका नाद्य करनेवाले राजेन्द्र । इसलिये जो बालका जड़ः अन्यः विषर तथा वलमें अपनेसे वदा-चढा हो। उसके द्वारा किये गये प्रतिकृष्ठ वर्तावको भी क्षमा कर देना चाहिये। यह क्षमामाव द्वम्हारे भीतर विद्यमान है ॥ १३ ॥

अक्षौहिण्यो दशैका च सप्त चैव महाब्रुते। वलेन न समा राजकर्जनस्य महात्मनः॥ १४॥

महातेजस्त्री नरेश । अठारह अक्षीहिणी तेनाएँ भी बळमें महात्मा अर्जुनके समान नहीं हैं ॥ १४ ॥ निह्ताश्चैच भग्नाश्च पाण्डचेन यशस्त्रिना।

चरता वलमास्थाय पाकशासनिना सूधे॥१५॥ इन्द्र और पाण्डुके यशस्त्री पुत्र अर्जुनने अपने बलका

भरोंटा करते हुए युद्धमें विचरते हुए यहाँ उन समस्त सेनाओ-को मार ढाळा और भगा दिया ॥ १५ ॥

उकास्य ते राजधर्मा भारत। विस्तरेण महाराज कि भूयः थोतुमिच्छसि ॥ १६॥

भरतनन्दन । महाराज । मैंने तुमसे राजधर्म और आपद मैंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो ॥ १६ ॥

इति भ्रीमहासारते शान्तिपर्शण आपद्दर्मपर्वीण पवनशास्मिलिखादे सप्तपञ्चाशद्रधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ इम प्रकार प्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वेक अन्तर्गत आयद्दर्भपर्वेमें पवन-ज्ञाहमलिसंबादविषयक पक्त सौ सत्तावनर्वे अध्याय पूरा हुआ॥९५७॥

अष्टपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः

समल अनथोंका कारण लोमको नताकर उससे होनेवाले विभिन्न पापींका वर्णन तथा श्रेष्ठ महापुरुपोंके लक्षण

युधिष्ठिर उवाच

पापस्य यद्धिष्ठानं यतः पापं भवर्तते ।

युधिष्ठिरने पृद्धा-मरतश्रेष्ठ । में वयार्यरूपने यह दुबना चाइता हूँ कि पापका अधिष्ठान क्या है और किससे एतदिच्छाम्यहं भ्रोतुं तत्त्वेन भरतर्षम् ॥ १ ॥ उठकी यहित होती है १ ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

पापस्य यद्धिष्ठानं तच्छुणुष्व नराधिप । पको छोभो महात्राहो छोभात् पापं प्रवर्तते ॥ ूर ॥

भीष्मजीने कहा - नरेश्वर ! पापका जो अथिष्ठान है। उसे हुनो । एकमात्र लोभ ही पापका अथिष्ठान है। वह मनुष्यको निगल जानेके लिये एक वडा आह है। लोमने ही पापकी प्रवृत्ति होती है॥ २॥

अतः पापमधर्मश्च तथा दुःखमनुत्तमम्। निकृत्या मूळमेतद्वि येन पापकृतो जनाः॥ ३॥

छोभते ही पाप, अधर्म तथा महान् दुःखकी उत्पत्ति होती हैं। दाठता तथा छल-कपटका भी मूल कारण लोग ही है। इसीके कारण मनुष्य पापाचारी हो जाते हैं॥ ३॥ होभात् कोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते । लोभात्मोहस्य माया च मानः स्तरमः पराखता ॥ ४॥

लोमले ही क्रोच प्रकट होता है, लोमले ही कामकी प्रवृत्ति होती है और लोमले ही माया, मोह, अभिमान, उद्दुष्टता तया पराचीनता आदि दोप प्रकट होते हैं ॥ ४ ॥ अक्षमा ह्यीपरित्यागः श्रीलाशो धर्मसंक्षयः। अभिच्याप्रस्थाता चैच सर्च लोभात् प्रवर्तते॥ ५ ॥

असद्वर्शीलता, निर्लंबता, सम्पत्तिनागः, ध्रमेशयः, चिन्ता और अपयश—ये सब छोमते ही सम्मव होते हैं ॥ ५ ॥ अत्यागाश्चातितर्वश्च विकार्मसु च याः क्रियाः । कुळविद्यागवश्चेव क्रपेश्चर्यमद्स्तया ॥ ६ ॥ सर्वभूतेष्विभासः सर्वभूतेष्वस्कृतिः । सर्वभृतेष्वविश्वासः सर्वभूतेष्वनाजवम् ॥ ७ ॥

लोमरे ही क्षपणता, अत्यन्त तृष्णा, बाल्लिक् कर्मोमे
प्रकृति, कुल और विचाविषयक अमिमान, रूप और ऐसर्यका मद, समस प्राणियोके प्रति द्रोह, सतका तिरस्कार, स्वकं
प्रति अविश्वास तथा कुटिल्लापूर्ण वर्णाव होते हैं।। ६-७।।
हरणं परिविचामां परदारामिम्होनम्।
वान्वेगो मनसो नेगो निन्दावेगस्त्रयेव च।। ८।।
उपस्थोद्दर्योर्वेगो सृत्युवेगस्त्र दुर्वयः॥ ८।।
ईप्यावेगस्त्र वल्लाम् मिश्यावेगस्त्र दुर्जयः॥ ९।।
इस्योगस्त्र वल्लाम् मिश्यावेगस्त्र दुर्जयः॥ ९।।
इस्योगस्त्र वल्लाम् प्रस्थावेगस्त्र दुर्जयः॥ ९।।
इस्योगस्त्र वल्लाम् मारसर्यं पापं दुष्करकारिता॥ १०॥
साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियासस्य।।

पराये धनका अपहरण, परायो ख्रियोंके प्रति बळाकार, वाणीका वेग, मनका वेग, निन्दा करनेकी विशेष प्रवृत्ति, जननेन्त्रियका वेग, उदरका वेग, मृत्युका मयंकर वेग अर्थात आत्महत्या, ईध्यांका प्रवछ वेग, मिष्याका दुर्जय वेग, अनिवार रहनेन्द्रियका वेग, पुःगह श्रोवेन्द्रियका वेग, पुणा, अपनी प्रशंखांके छिये वद-बदकर वार्ते बनाना, महस्तरा, पाप, दुष्कर कर्मोंमें प्रवृत्ति, न करने योग्य कार्य कर बैठना—इन यक्त कार्रों भी छोम ही है ॥ ८-१०६॥

जाती बाल्ये च कौमारे याँवने चापि मानवाः ॥ ११॥ न संत्यजन्यातमकर्मे यो न जीर्येति जीर्यतः । यो न पूर्ययतुं राक्यो लोभः प्राप्त्या कुरुद्वत् ॥१२॥ नित्यं गम्भीरतीयाभिरापगाभिरियोद्धाः ।

कुरुश्रेष्ठ ! अनुष्य जन्मकाल्मे, वाल्यावस्यामे तथा वीमान और यीवनावस्थामें जिसके कारण अपने हुदे कमीको होह नहीं पाते हैं, जो मनुष्यके हुद्ध होनेपर भी जीर्ण नहीं होत. वह छोम ही है। जिस प्रकार गहरे जलवाली बहुतनी नहिंगे के मिळ जानेसे भी समुद्र नहीं भरता है, उसी प्रकार किनो ही पदार्थाका लाम क्यों न हो जाया छोमका पेट कभी नहीं भरता है। ११-१२ई।।

न प्रहृष्यति यो लामैः कामैर्यश्च न तृष्यति ॥१३॥ यो न देवैर्न गन्धवैतीसुरैर्त महोरगैः। शायते नृप तत्त्वेन सर्वेर्भृतगणैस्तया॥१४॥

लोभी मनुष्य बहुतना लाभ पाकर मी शतुष्ट नहीं होता। भोगोरी वह कभी तुम्न नहीं होता। नरेश्वर । न देवतानी न गन्यदों, न असुरों, न बहुन्यहे नागों और न सम्पूर्ण भूत-गणोंद्वारा ही लोभका स्वरूप यथार्थरूपेस नाना नाता है।

स स्रोधः सह मोहेन विजेतन्त्रो जितातमा । दम्भो द्रोहस्र निन्दा च पैशुन्यं मत्सरस्त्रया ॥ १५ ॥ अवन्त्येतानि कौरन्य छुन्धानामकतात्मनाम् ।

जिसने अपने मन और इन्द्रियोंको कादूमें कर लिया है। उस पुरुषको चाहिये किवह मोहसहितलोमको जीते। हुरनन्दन । दम्मा, द्रोह, निन्दा, चुगली और मस्सता—ये समी दोर अजितातमा लोभी पुरुषोंमें ही होते हैं॥ १५३॥

सुमहान्त्यपि शास्त्राणि धारयन्ति बहुश्रुताः ॥ १६॥ छेत्तारः संशयानां च क्रिश्यन्तीहाल्यवुद्धयः । बहुश्रुत विद्वात् वहेन्द्रे गार्जोको कण्टस कर हेते हैं।

सवकी शङ्काओंका निवारण कर देते हैं। परत हव होममें क्रॅसकर उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे निप्तर क्रिंग उटाते रहते हैं। । १६३ ॥

द्वेषकोधप्रसक्ताश्च । शाग्राचारवाहरूणेरव। ॥ १०॥ अन्तःक्ष् रा चाव्यधुराः कृषाञ्च्यास्रणेरिय। शर्मवेरां सिकाःश्वदा मुज्जाति ध्वजितो जगत्॥ १८॥ शर्मवेरां सिकाःश्वदा मुज्जाति ध्वजितो जगत्॥ १८॥

वे दोष और क्रोबर्स फॅनकर जिष्टाचारको छोड़ हेते हैं, क्रीर ऊपरखे मीठे वचन बोलते हुए भी भीतत्वे अपन्न कठोर हो बाते हैं। उनकी स्थित बात फॅन्टेंग हुके हुए टुरेंके समान होती है। वे बाकि नामपर संवारको घोता हैने महे कुछ मानुक्य धर्मस्वती होकर (धर्म रा ट्रॉग केनकर) ज्ञात होती है। १ ७०१८।।

कुर्वते च यहन् मार्गास्तान् हेतुयलमाश्रिताः । सतां मार्गोन् विद्युग्पन्ति लोभाषानेषु निष्टिताः १९। युक्तियकत्त लाशय लेकर बहुतने अहत् मार्ग सर् र देते है तथा लोभ और अञ्चानमें खिल हो सल्पुकरोंके खापित किये हुए मार्गो (वर्ममर्थादाओं) का नाम करने लगते हैं॥ भ्रमेस्य हियसाणस्य लोभश्रस्ते हुँरातमिनः। या या विकियते संस्था ततः साधि प्रपद्यते॥ २०॥

लोमअस दुरात्मा पुरुषीद्वारा अपद्वत (विङ्कत ) होने-बाले धर्मकी जोन्जो स्थिति विगड़ जाती या वहल जाती है, वह उसी रूपमें प्रचलित हो जाती है। १०॥

दर्पः कोधो मदः खप्नो हर्पः शोकोऽतिमानिता। एत एव हि कौरव्य इह्यन्ते छुब्धबुद्धिषु॥ २१॥

कुरनन्दन ! किनकी बुद्धि लोममें फेंसी हुई है। उन मनुष्योंमें दर्श, कोष, मदा दुःस्वस, हुई। गोक तथा अत्यन्त अभिमान—ये ही दोप दिखायी देते हैं ॥ २१॥

पतानशिएन बुष्यस नित्यं लोभसमन्वितान् । शिष्टांस्तु परिषृष्ट्लेथा यान् वस्यामि शुचिव्रतान् ।२२।

धो सदा लोममें हुवे रहते हैं। ऐसे ही मनुष्मेंको तुम अशिष्ट समझो। तुम्हें श्विष्ट पुरुपोंसे ही अपनी संकार पूछनी चाहिये। पवित्र नियमोका पालन करनेवाले उन विष्ट पुरुपी-का मैं परिचय दे रहा हूँ॥ २२॥

वेप्पावृत्तिभयं नास्ति परलोकभयं न च । नामिवेषु प्रसंगोऽस्ति न प्रियेष्वप्रिवेषु च ॥ २३ ॥

जिन्हें फिर ससारमें जन्म लेनेका मय नहीं है, परलेक्से मी भय नहीं है, जिनकी मोगॉमें आसक्ति नहीं है तथा प्रिय और अधियमें भी जिनका राग-देव नहीं है ॥ २३ ॥

शिष्टाचारः त्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्टितः। सुजं दुःर्वं समं येषां सत्यं येषां परायणम्॥ २४॥

िन्हें शिष्टाचार प्रिय है। जिनमें इन्द्रिय-स्वयम प्रतिद्वित है। जिनके छिये चुल और दुःख समान है। सत्य ही जिनका परम आश्रय है॥ २४॥

हाताये न ब्रहीताये द्यावन्तस्तर्थेव च । पितृदेवातिथेयाध्य नित्योद्युक्तास्तर्थेव च ॥ २५ ॥

वे देते हैं। छेते नहीं। उनमें खमावरे ही दया भरी महती है। वे देववाओं, तितरों तथा आतिप्रयों है तेव्य भरी हैं और सक्तर्म करनेके किंग्रे स्वा उच्चत रहते हैं।। २५।। सर्वोपकारिकों सीराः सर्वेक्यांत्रास्त्रकरः।

सर्वापकारिणो धीराः सर्वेधमीञ्जपालकाः। सर्वभृतादितास्त्रेव सर्वेदयास्त्र भारतः॥ २६॥ मरतनन्दन | वे बीर पुरुष धवका उपकार करनेवाले,

सम्पूर्ण क्योंके रखक तथा समस्त प्राणियोंके हितेयी होते हैं। वे परितके खिक तथा समस्त प्राणियोंके हितेयी होते हैं। वे परितके खिक वर्सस्य निष्ठावर कर हेते हैं।। रह हा न ते चालवित्रं शक्त्या धर्मन्यापारकारिकाः। न तेयां भिद्यते वृक्तं यत्युरा साधुभिः कृतम् ॥ २७॥

उन्हें सत्क्रमंधे विचलित नहीं किया जा नकता। वे केवळ धर्मके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं। पहलेके केष्ट पुरुषींने जिनका पालन किया है, उसी सदाचारका वे भी पालन करते हैं। उनका वह आचार कभी नष्ट नहीं होता।। २७ ॥ न अस्तिनो न चपछा न 'रौद्राः सत्यथे स्थिताः । ते सेट्याः साधुभिनित्यं येष्यद्विसा प्रतिष्ठिता ॥ २८ ॥ वे किसीनो मय नहीं दिखाते, चपछता नहीं करते, उनका

न्वपान किसीके लिये भयकर नहीं होता है, ये छदा सन्पार्पमें ही खित रहते हैं, उनमें अहिसा नित्य प्रतिष्ठित होती है, ऐसे

श्रेष्ठ पुरुपाका ही नदा सेवन करना चाहिये ॥ २८॥ कामकोधव्यपेता ये निर्ममा निरहंकुताः।

खुवताः स्थित्मर्थोदास्तानुपाल च पृच्छ च ॥ २९ ॥ को काम और कोषले रहितः समता और अहङ्कारले

धून्य, उत्तम त्रतका पालन करनेवाले तथा धर्ममर्यादाको स्वित रखनेवाले हैं, उन्हीं महापुषर्योका सग करो और उनसे अपना सब्दे पूछो ॥ २९॥

न धनार्थं यशोऽर्थं वा धर्मस्तेषां युधिष्ठिर । अवस्यं कार्यं इत्येव शरीरस्य क्रियास्तथा ॥ ३०॥

सुधिष्ठिर ! उनका धर्मपालन पन वटोरने या यश कमानेके लिये नहीं होता ! वे धर्म तथा गारीरिक क्रियाओंको अवन्यकर्तव्य समझकर टी करते हैं॥ ३०॥

न भयं क्रीधचापत्ये न शोकस्तेषु विद्यते । न धर्मप्वजिनश्चैव न गुद्धं कश्चिदास्थिताः ॥ ३१ ॥ उनमे भयः क्रीथः चपलता तथा शोक नहीं होता । वे

वर्मस्वजी (पाखण्डी) नहीं होते। किसी गोपनीय पाखण्ड-पूर्ण धर्मका आश्रय नहीं केते हैं॥ ३१॥

येष्यळोमस्तथामोही ये च सत्याजीव स्थिताः । तेषु कौनतेय रज्येथा येगां न भ्रद्यते पुनः ॥ ६२ ॥ कुन्तीनन्दन । जिनमें लोग और मोहका थ्रभाव है, जो

सत्य और अराजात स्थित हैं तथा कभी सदाचार से अप्त हो होते हैं, ऐसे पुक्षोंमें हुन्हें प्रेम राजा चाहिये ॥ ३२ ॥ ये न हाध्यित संभोध नालाभेषु व्यथन्ति सा । निर्ममा निर्ममा निर्ममा निर्ममा निर्ममारा सत्त्वस्थाः समद्विना ॥ ३३ ॥

लाभालामी सुबदुःखं च ताल प्रियापिये मरणं जीवितं च। समानि येपां स्थिपविक्रमाणां

दुभुत्खवांसस्वपथे खितानाम् ॥ ३४ ॥ धर्मप्रियांस्तान् सुमहातुभावान्

दान्तोऽप्रमत्तक्ष समर्चयेथाः। दैवात् सर्वे गुणवन्तो भवन्ति

गुभाद्युमे वाक्मळापास्तथान्ये ॥ ३५ ॥ तात । जो अभमें हरिते फूळ नहीं उठते, हानिमे व्यथित नहीं होते, ममता और अहङ्कारले सून्य हैं, जो धर्वदा सत्त्वपुणमें खित और समदर्जी होते हैं, जिनकी दृष्टिमें अप-हानिः शुख-दु:खः प्रिय-ओप्य तथा जीवन-मरण समान हैं, जो सुदृह परक्रमी, आप्यासिक उसत्तिक इच्छुक और सख्-स्य मार्गमें खित हैं, उन बर्मप्रेमी महातु-मार्वोकी दुम सवकान और जितेन्द्रिय रहकर मेवा-सत्कार करो । ये सब महापुरुष स्वमावसे ही बढ़े गुणवान होते हैं। ग्रम और अग्रमके बात बनानेवाले होते हैं॥ ३३-३५॥

विषयमे उनकी वाणी ययार्थ होती है। दुनरे होग तो ऐउह

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि आपन्मूङभूतदोषकथने अष्टपञ्चादाद्विकराततमोऽध्यायः॥ १५८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धर्मपर्वमे आपत्तिक मुरुभत दोषका वर्णनिविवस एक सौ अद्रावनकों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८ ॥

## एकोनषष्टचिधकशततमोऽध्यायः

अज्ञान और लोमको एक दूसरेका कारण वताकर दोनोंकी एकता करना और दोनोंको ही समस्त दोषोंका कारण सिद्ध करना

युधिष्ठिर उवाच

अनर्थानामधिष्ठानमुक्तो लोभः वितामह । अञ्चातमपि चै तात श्रोतमिञ्छामि तत्त्वतः॥ १ ॥ यधिष्ठिरने पूछा-वितामह ! आपने सब अनथींके

आधारमत लोमका वर्णन तो किया, अव अज्ञानका मी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये; मैं उसके परिणामको भी सुनना चाइता है।। १॥

भीष्म उवाच

करोति पापं योऽहानात्रात्मनो वेत्ति च क्षयम् । प्रद्वेष्टि साधुवृत्तांध्य स लोकस्यैति वाच्यताम् ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-युविष्ठिर । जो मनुष्य अज्ञान-बद्य पाय करता है और उससे होनेवाली अपनी ही हानिको नहीं समझता तथा श्रेष्ठ पुरुषोंते द्वेष करता है, उसकी संतार-में बड़ी निन्दा होती है।। २॥

अज्ञानान्निरयं याति तथाज्ञानेन दुर्गतिम्। अज्ञानात् <del>प</del>रेशमाप्नोति तथापत्सु निमज्जति ॥ ३॥

अज्ञानसे ही जीव नरकमें पडता है । अज्ञानसे ही उसकी दुर्गित होती है। अज्ञानसे वह कष्ट उठाता तथा विपत्तियोंके समुद्रमे इब जाता है।। १।।

युधिष्ठिर उवाच

अज्ञातस्य प्रवृत्ति च स्थानं वृद्धिक्षयोदयौ । मूलं बोगं गति कालं कारणं हेतुमेव च ॥ ४ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—भूपाल।अज्ञानकी उत्पत्तिः स्थितिः वृद्धि, क्षय, उद्गम, मूल, योग, गति, काल, कारण और हेन्र

क्या है १॥४॥

श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन यथाविद्ह पार्थिव। अज्ञानप्रसवं हीदं यद् दुःखसुपलम्यते॥ ५॥

पृथ्वीनाथ । मै इस विषयको यथानत्रूपछे तस्वके विवेचनपूर्वक सुनना चाहता हूँ; क्योंकि यह जो दुःख उपलब्ध होता है। उसकी उत्पत्तिका कारण अज्ञान ही है ॥

भीष्म उवाच

रागो द्वेषस्तथा मोहो हर्षः शोकोऽभिमानिता । कामः क्रोधस्य दर्पश्च तन्द्री चालस्यमेव च ॥ ६॥

इच्छा द्वेषस्तथा तापः परवृद्धग्रपतापिता। अञ्चानमेतन्निर्दिष्टं पापानां चैच याः क्रियाः ॥ ७ ॥ भीष्मजीने कहा-राजन् । रागः हेपः मोहः हर्षः शोकः

अभिमानः कामः क्रोधः दर्पः तन्द्राः आल्लः इच्छाः वैरः तापः दूसरोंकी उन्नति देखकर जलना और पापाचार करना-इन सबको (अज्ञानका कार्य होनेते) अज्ञान वतायागया है॥ एतस्य वा प्रवृत्तेश्च वृद्धवादीन्यांश्च पृष्डित। विस्तरेण महाराज श्रूण तच्च विशेषतः॥ ८॥

महाराज | इस अञ्चानकी उत्पत्ति और वृद्धि आदिके विषयमें जो प्रज्न कर रहे हो। उसके विषयमें विशय विस्तारके

साय किया हुआ मेरा वर्णन सुनो ॥ ८ ॥ उभावेती समफळी समदोपी च भारत। अहानं चातिलोभश्चाप्येकं जानीहि पार्थिय ॥ ९ ॥

मारत ! पृथ्वीनाथ ! अज्ञान और अत्यन्त होम—इन दोनोको एक समझोः क्योंकि इनके परिणाम और दोप

समान ही हैं ॥ ९॥

लोभप्रभवमन्नानं वृद्धं भूयः प्रवर्धते। स्थाने स्थानंक्षये झैण्यमुपैति विविधां गतिम्॥ १०॥ लोमसे ही अज्ञान प्रकट होता है और लोमके बढनेपर

वह अज्ञान और भी बढता है। जनतक लोम रहता है। तर-तक अज्यन भी बना रहता है और जब लोमका क्षय होता है। तब अज्ञान भी क्षीण हो जाता है । अज्ञान और लोमके कारण ही जीव नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेता है ॥१०॥

मूळं लोभस्य मोहो चै कालातमगतिरेव च। छिन्ने भिन्ने तथा लोभे कारणं काल एव च ॥ ११ ॥ मोह ही निःसदेह लोमका मूलकारण है।यह कालन्तरप

मोहात्मक अज्ञान ही मनुष्यकी बुरी गतिका कारण है। टोन के छिन्न-भिन्न होनेमें भी काल ही कारण है ॥ ११॥

तस्य।शानाद्धि लोभो हि लोभाद्धानमेव च । सर्वदोषास्तथा लोभात् तसाल्लोमं विवर्तयेत् ॥ १२॥ मूढ मनुष्यको अजानसे लोम और लोमने अरान दोना

है। लोमसे ही सारे दोष येदा होते हैं। इसकिंग लोभने लग

देना चाहिये ॥ १२ ॥

जनको युवनाध्वश्च वृषाहर्भिः प्रसेतजित् । स्रोभक्षयाद् दिवं प्राप्तास्तर्थवान्ये नराधिपाः ॥१३॥

जनकः श्वनाश्य, इषादिभिः प्रवेनजित् तथा अन्य नरेश छोमका नाश करके ही दिव्यछोक्में गये हैं ॥ १३॥ प्रत्यक्षं द्व कुरुश्रेष्ठ त्यज्ञ छोभमिहात्मना ।

इति श्रीसहाभारते शान्तिपूर्वणि आपद्धमंपर्वणि अज्ञानकाहालये एकोनपण्टव्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपूर्वके अन्तर्गत आपद्धमंपर्वते व्यानका गाहात्म्यविषयक एक सौ उनसक्ताँ जन्माय पूरा हुआ ॥ १५९ ॥

## षष्टचिषकशततमोऽध्यायः

मन और इन्द्रियोंके संयमरूप दमका माहात्म्य

युषिष्ठिर उवाच

स्ताच्याये कृतयत्तस्य नरस्य च पितामह । धर्मकामस्य धर्मातमन् किं नु श्रेय इहोच्यते॥ १ ॥

युधिप्रिटने पूछा-चर्माला वितामह । जो स्वाध्याय-के किये यत्नबील है और धर्मपालनकी इच्छा रखता है। उस मनुष्यके लिये इस समार्ग औय स्या वताया जाता है शिशा बहुधा दुर्घाने छोके श्रेयो यदिह मन्यसे । अस्मिर छोके परे बीच तन्मे शृहि पितामह ॥ २॥

पिताम्ह । जगत्में श्रेयका प्रतिवादन करनेवाळ अनेक प्रकारके दर्शन ( सत ) हैं। परंद्ध आप जिसे श्रेय सानते हों। जो हुए छोक और परछोक्तमें भी कह्याण करनेवाळा हो। उसे सुस्ने बताह्ये ॥ २ ॥

महानयं धर्मपथो यहुशास्त्रश्च भारत। किस्तिदेवेह धर्माणामगुष्टेयतमं मतम्॥३॥

भारत विर्मका यह मार्ग बहुत वड़ा है। इससे बहुत ही द्यालाएँ निकली हुई है। इन धर्मोमेसे कीन-डा धर्म कवीचम, अवश्य पालन करनेयोग्य माना गया है। ॥ ३॥ धर्मस्य महतो राजन, बहुद्याखस्य तस्वतः।

यनमूर्ल परमं तात तस् सर्चे मूखरोपतः ॥ ४ ॥ राजन् ! बहुत सी आखाओंसे युक्त इस महान् धर्मका बास्तवमें परम मूसक्या है १ तात ! ये सब वालें ग्रुप्ते पूर्णकपते

बताइये ॥ ४॥

भीष्म उवाच

हन्त ते कथियन्यामि येन श्रेयो हानाप्सासि । पीत्वामृतमिव प्राहो हानसुद्दो भविष्यसि ॥ ५ ॥

भीष्मजीने कहा— सुधिद्धर । मैं बहे हर्षके साय द्वाहें बह उपाय बताता हूँ, जिससे द्वम कस्त्राण प्राप्त कर स्त्रों । बैटे अम्प्रतको पीकर पूर्ण तृति हो जाती है, उसी प्रकार द्वम मानी होकर इस जान-सुमाने पूर्णतः तृत हो जाओगे ॥ ५ ॥ धर्मस्य विधयों नेके ये वै प्रोक्ता महिंगिंभः । स्वं स्वं विकासमाश्चिस्य दमस्तेषां परायणस् ॥ ६ ॥

महर्पियोंने अपने-अपने शानके अनुसार धर्मकी एक नहीं। अनेक विधियों बतायी हैं। परत उन सबका आधार दस (सन और इंग्डियोंना सबस ) ही है ॥ ६॥ दर्भ निम्नेयसं प्राहुर्नुद्धा निश्चितदर्शिनः। ब्राह्मणस्य विरोपेण दमो धर्मः सनातनः॥ ७॥ धर्मके विद्यान्तको जाननेवाले दृढ प्रस्य दमको निम्नेयस

त्यक्त्वा छोमं सुखं छोके प्रेत्य चात्रचरिष्यसि ॥ १४

बाले लोमका परित्याग करो । लोमका त्याग कर इस लोकमे

मुख तथा मृत्युके पश्चात् परलोकमें भी आनन्द भारत करके

क्रकश्रेष्ठ । तमस्त्रय प्रयत्न करके इस प्रत्यक्ष दीखने-

(परम कल्याण)का साधन बताते हैं । विशेषतः ब्राह्मणके छिये

वो दम ही छनातन धर्म है ॥ ७॥

सखर्बक विचरोगे ॥ १४ ॥

दमात् तस्य क्रियासिद्धिर्यथावद्धपळभ्यते । दमो दानं तथा यहानधीतं चातिवर्तते ॥ ८ ॥

दमसे ही उसे अपने शुभ कमींकी यथायत् सिद्धि प्राप्त होती है। दम उसके लिये दाना यह और खाध्यायसे भी बढकर है॥ ८॥

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रं च दमः परम्। विपापमा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्॥ ९॥

दम तेजकी बुद्धि करता है, दम परम पवित्र साधन है, दमछे पापरहित हुआ तेजल्दी पुरुष परमपदको प्राप्त कर टेता है ॥ ९ ॥

दमेन सदर्श धर्म नान्यं लोकेषु ग्रुथुम। दमो हि परमो लोके प्रशस्तः सर्वधर्मिणाम् ॥ १०॥

इमने धतारमें दमके समान दूसरा कोई धर्म नहीं सुना। जगतमें सभी धर्मबाठीके यहाँ दमको उत्कृष्ट बताया गया है। सबने उसकी सूरि भूरि प्रदासा की है। ॥१०॥

प्रेत्य चात्र मनुष्येन्द्र परमं विन्दते सुखम् । दमेन हि समायुक्तो महान्तं धर्ममञ्जूते ॥ ११ ॥

नरेन्द्र । दससे अर्थात् इन्द्रिय और मनके संयमसे युक्त पुरुपको महान् धर्मकी आसि होती है। वह इहलोक और परलोकमें भी परम सख पाता है।। ११।।

छुर्लं दान्तः प्रस्विपिति सुसं च प्रतिवुध्यते । सुर्खं पर्येति छोकांश्च मनश्चास्य प्रसीद्ति ॥ १२ ॥

जिसने अपने मन और हिन्द्रयोंका दमन कर िट्या है। बह सुखले सोता, सुखसे ही जागता और सुलपूर्वक ही लोकों-में विचरता है। उधका मन सदा प्रसन्न रहता है॥ १२॥

यदान्ता पुरुषः चलेशामभीक्षां प्रतिपद्यते । यतार्थोश्च बहुनन्यान् प्रस्तत्यात्मदोषजान् ॥ १३ ॥

जिएकी इन्द्रियों और मन कामें नहीं हैं, वह पुरुष निरन्दर कडेश उठाता है। साथ ही वह अपने ही दोषोंसे

बहुत-ते दूसरे-दूसरे अन्योंकी भी सृष्टि कर हेता है ॥ १३ ॥ चत्रवीहर्दममेबोत्तमं वतम्। आश्रमेप तस्य लिङ्गानि चक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १४॥

चारी आश्रमोंमें दमको ही उत्तम वत बताया गया है। अव मैं इन्द्रिय-दमन एव मनोनिग्रहके उन रुक्षणीको बताऊँगाः जिनका उदय होना ही दम कहा गया है ॥ १४॥ क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥ १५॥ संतोषः प्रियवादिता। अकार्पण्यमसंदर्भः अविहिंसानस्या चाप्येषां समदयो दमः॥१६॥

क्षमाः धीरताः अहिंसाः समताः सत्यवादिताः सरस्रताः इन्द्रिय-विजयः दक्षताः कोमलताः लजाः स्थिरताः उदारताः क्रोबहीनता, संतोष, प्रिय वचन बोलनेका स्वयाव, किसी भी प्राणीको कष्ट न देना और दूसरोके दोष न देखना-इन सद्गुणोका उदय होना ही दम कहळाता है ॥ १९-१६ ॥ राषपूजा च कौरव्य दया भृतेष्वपैशनम्। जनवादं मूषावादं स्त्रतिनिन्दाविसर्जनम् ॥ १७ ॥ कामं क्रोधं च लोभं च दर्प स्तम्मं विकत्थनम् । रोषमीर्ध्यावमानं च नैव दान्तो निषेवते ॥१८॥

कुचनन्दन ! जिसने मन और इन्द्रियोंका दमन कर लिया है, उसमें गुरुजनोके प्रति आदरका भाव, समस्त प्राणियोंके प्रति दया और किसीकी भी चुगळी न खानेकी प्रवृत्ति होती है। यह जनापवादः असत्य भाषणः निन्दा-स्ततिकी प्रवृत्तिः कामः कोधः छोमः दर्पः बडताः डींग हॉकना, रोष, ईर्ज्या और दसरीका अपमान-इन दुर्गुणोंका कमी सेवन नहीं करता ॥ १७-१८॥

अनिन्दितो द्यकामातमा नार्वेष्वर्थ्यनस्यकः।

समदकत्यः स नरो न कथंचन पूर्यते॥१९॥

इन्द्रिय और मनको वशमें रखनेवाले पुरुषकी कभी निन्दा नहीं होती। उसके मनमें कोई कामना नहीं होती। वह छोटी-छोटी चस्तुओंके लिये किसीके सामने हाथ नहीं फैलाता अथवा तुच्छ विपय-मुखोकी अभिलापा नहीं रखताः दसरोंके दोष नहीं देखता । वह मनुष्य समुद्रके समान अगाव शास्त्रीर्थं घारण करता है । जैसे समुद्र अनन्त जलराशि पाकर भी भरता नहीं है। उसी प्रकार वह भी निरन्तर धर्मसंचयते कमी तुस नहीं होता ॥ १९॥

अहं त्विय मिये त्वं च मिये ते तेप्र चाप्यहम । पर्वसम्बन्धिसंयोगं नैतद् दान्तो निवेवते ॥ २०॥

भी तुमपर स्तेह रखता हूँ और तुम मुझपर। वे मुझमें अनुराग रखते हैं और मैं उनमें। इस प्रकार पहलेके सम्बन्धियोंके सम्बन्धका जितेन्द्रिय पुरुष चिन्तन नहीं करता॥ सर्वा प्रास्यास्तथाऽऽरण्या याश्च होके प्रवृत्तयः।

निन्दां चैव प्रशंसां च यो नाश्रयति मुच्यते ॥ २१ ॥ जगत्मे ग्रामीणी और बनवाधियींकी जो-जो प्रदृत्तियाँ

होती है। उन संबक्ध को मेवन नहीं करता तथा दूसरों जी निना और प्रशंक्षां भी दूर वहता है। उनकी मुक्त हो जाती है ॥ मैत्रोऽथ शीलसम्पन्नः प्रसमात्माऽऽरमविच यः । मुकस्य विविधेः सङ्गेसास्य प्रेत्य फल महत् ॥ २२ ॥

जो सबके प्रति भित्रताका भाव रखनेवाला और सुगीत है। जिसका मन प्रसन्न है। जो नाना प्रकारकी आमित्योंसे

मुक्त तथा आत्मरानी है। उसे मृत्युके पश्चात् मोजरूर महान् फलकी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥

सक्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नातमाऽऽत्मविद् वुधः। प्राप्येह छोके सत्कारं स्रगति प्रतिपद्यते॥ २३॥ जो सदाचारी। शीठसम्पन्न। प्रसन्नचित और आस-

तत्त्वको जाननेवाला है। वह विद्वान प्रकृप इस लोकमे गत्नार पाकर परलोकमे परम गति पाता है ॥ २३॥ कर्म यच्छभमेवेह सङ्ग्रिरागरितं च यत्। वदेव ज्ञानयुक्तस्य मुनेर्वतमं न हीयते॥ २४॥ इस जगत्में जो केवल छुभ (करपाणकारी) दर्म है तथा सत्पुरुपोने जिसका आन्वरण किया है, वही जानवान सुनिका मार्ग है । वह स्वमावतः उसका आचरण करता है । उससे कमी च्युत नहीं होता ॥ २४ ॥

निष्कस्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रयः। कालाकाङक्षी चरत्येचं ब्रह्मभयाय कल्पते ॥ २५ ॥

शानसम्पन्न जितेन्द्रिय परुष धरक्षे निकलकर बनमा आश्रय ले वहाँ मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ निर्दृत्द विचरता रहता है। इस प्रकार यह ब्रह्ममायको भ्राप्त होनेथे

समर्थ हो जाता है ॥ २५ ॥ अभयं यस्य भूतेभ्यो भूतानामभयं यतः। तस्य देहाद विमकस्य भयं नास्ति क्रतक्षन ॥ २६ ॥

जिसको इसरे प्राणियोंसे भय नहीं है तथा जिमने दूनरे प्राणी भी भय नहीं मानते। उस देहाभिमानमे रहित महत्त्मा

पुरुषको कहीरे भी भय नहीं प्राप्त होता ॥ २६ ॥ अवाचिनोति कर्माणि न च सम्प्रचिनोति ह । समः सर्वेषु भृतेषु मैत्रायणगतिश्चरेत् ॥ २७ ॥

वह उपयोगद्वारा प्रारच्य कर्मोको शीण वस्ता है और कर्त्वाभिमान तथा पलासक्तिसे शून्य होनेके कारण नतन कसीका संचय नहीं करता है। सभी प्राणियोग समानभाव रखकर स्वको मित्रकी भाँति अमयदान देता हुआ

विकारा है ॥ २७ ॥ शकनीनामिचाकाशे जले चारिचरस्य च। यथा गतिने हङ्येत तथा तस्य न संशयः॥२८॥

बैरे आकाशमें पक्षियोंका और जनमें तस्त्र तन्त्रभी-का पदिचह नहीं दिखायी देता. उमी प्रभार शमीनी गति भी जाननेमें नहीं आती है। इसमें तिनक भी नगर नहीं है।

गृहानुत्स्च्य यो राजन् मोक्षमेवाभिएयंत्रे । ळोकारतेजोमयास्तरा कल्पन्ते शाःवतीः समाः॥ २९.॥

राजन् । जो घर-वारको छोडकर मोक्षमार्गका ही आश्रय लेता है, उसे अनन्त वर्षोंके लिये दिव्य तेजीमय लोक प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः। संन्यस्य विविधा विद्याः सर्वे संन्यस्य चैव ह ॥ २० ॥ कामे श्रुचिरनावृत्तः प्रसन्नातमाऽऽत्मविच्छुचिः ।

प्राप्येह होके सत्कारं खर्ग समभिष्यते ॥ ३१ ॥ जिसका आचार-विचार शुद्ध और अन्त करण निर्मल है। जिसकी कामनाएँ शुद्ध हैं तथा जो भोगींसे पराहमुख हो वका है। वह आत्मनानी पुरुष सम्पूर्ण कर्मीकाः तपस्याका तथा नाना प्रकारकी विद्याओका विधिवत संन्यास ( त्याग ) करके सर्वत्यागी सन्यासी होकर इहत्येकमें सम्मानित हो पर-छोकमें अधय स्वर्ग ( ब्रह्मधाम ) को प्राप्त होता है 1३०-३१।

यच पैतामहं स्थानं ब्रह्मराशिसमञ्ज्ञाम । गुहायां पिहितं सित्वं तद दमेनाभिगम्यते ॥ ३२ ॥ ब्रह्मराशिते उत्पन्न हुआ जो पितामह ब्रह्माजीका उत्तम

घाम है, वह हृदयगुहामें छिना हुआ है । उसकी प्राप्ति सदा दम ( इन्द्रियसयम और मनोनियह ) से ही होती है ॥ ३२॥ नारामस्य वृद्धस्य सर्वभृताविरोधिनः।

**सावृश्विभयमस्तीह** परलोकभयं कतः ॥ ३३॥ जिसका किसी भी आणीके साथ विरोध नहीं है, जो जान-

खरूप आत्मामें रमता रहता है। ऐसे जानीको इस छोकमें पनः बत्म सेनेका मय ही नहीं रहता। फिर उसे परलोकका मय

कैसे हो सकता है ! | 3 3 |

एक एव इमे दोपो ब्रितीयो नोपपद्यते।

यदेनं क्षमया युक्तमशकं मन्यते जनः॥३४॥ इति श्रीमहामारते ज्ञान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि दमकथने षण्टवधिकदाततमोऽध्यायः॥ १६०॥

दम अर्थात् सयममें एक ही दोप है, दूमरा नहीं । वह यह कि क्षमांजील होनेके कारण उसे लोग असमर्थ समझने

लगते हैं ॥ ३४ ॥

वकोऽस्य समहाप्राह दोपः स्यात् सुमहान् गुणः। क्षमया विपुला लोकाः सलभा हि सहिष्णुता ॥ ३५ ॥ महापाल यधिष्ठिर । उसका यह एक दोष ही महान् गुण हो सकता है। धमा घारण करनेते उसको बहुत-ते पुण्यलोक सलम होते हैं। साथ ही क्षमासे सहिष्णता भी आ जाती है ॥ ३५ ॥ वान्तस्य किमरण्येन तथादान्तस्य भारत।

यत्रैव निवसेट दान्तस्तद्रण्यं स चाश्रमः ॥ ३६ ॥ भारत । संयभी परुपको बनमें जानेकी क्या आवश्यकता

है ! और जो अनंबमी है। उनको बनमें रहनेसे भी क्यालाम है ? संयमी पुरुप जहाँ रहे। वहीं उसके लिये वन और आश्रम है ॥ ३६ ॥

वैशम्पायन उवाच पतद भीषास्य वचनं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः। अस्रवेनेव संदूषः महुएः समपद्यत् ॥ ३७॥

वैदारपायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भीवमजीकी यह बात सुनकर राजा गुधिष्ठिर वहे प्रसन्न हए। मानी अमृत पीकर तुप्त हो गये हीं ॥ ३७॥

पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्मं धर्मभृतां वरम्। तपः प्रति स नोवाच तस्मै सर्वं क्रकद्वह ॥ ३८॥ कुरुश्रेष्ठ । तत्पश्चात् उन्होंने धर्मात्माओंने श्रेष्ठ भीव्यजी-से पुनः तपस्याके विषयमें प्रञ्न किया । तत्र भीव्यजीने उन्हें उसके निपयमे सब कुछ बताना आरम्म किया ॥ ३८ ॥

इम प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वक अन्तर्गत आपञ्चमेपनैमें इसका वर्णनिविषयक एक सी साठवीं अध्याय पुरा हुआ ॥१६०॥

#### एकपष्टचिकशततमोऽध्यायः तपकी महिमा

भीष्म उवाच

सर्वमेतत् तरीमूलं कवयः परिचयते। न हातप्ततपा मृदः क्रियाफलमवाप्तुते ॥ १ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । इस सम्पूर्णजगत्का मुख कारण तप ही है, ऐसा विद्वान् पुरुष कहते हैं। जिस भूदने तपस्या नहीं की है, उसे अपने ग्रुम कर्मीका फल नहीं मिलता है || १ ||

प्रजापतिरिदं सर्वं तपसैवास्जत् प्रमुः। वेदानुपयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २ ॥

भगवान् प्रजापतिने तपसे ही इस समस्त समारक्ती सुष्टि की है तया ऋषियोंने तपसे ही वेदोंका ज्ञान प्राप्त किया है। तपसैच ससर्जान्मं फलमूलानि यानि च ।

त्रीएँ लोकांस्तपसा सिन्हाः पश्यन्ति ससमाहिताः॥ ३॥

बो-जो फल, मूल और अन्न हैं, उनको विधाताने तप-से ही उत्पन्न किया है। तपस्याते सिद्ध हुए एकामिन्स महात्मा पुरुप तीनों लोकोंको प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ ३ ॥ औषधान्यगदादीनि कियास्त्र विविधास्तथा। तपसेव हि सिद्धधन्ति तपोम्**लं** हि साधनम् ॥ ४ ॥

सौषघ आरोग्य आदिकी प्राप्ति तथा नाना प्रकारकी कियाएँ तपस्यासे ही सिद्ध होती हैं। क्योंकि प्रत्येक साधनकी जड़ तपस्या ही है ॥ ४ ॥

यद्दुरापं भवेत् किंचित् तत् सर्वं तपसो भवेत् । पेश्वर्यसृपयः प्राप्तास्तपसैच न संशयः॥ ५॥

ससारमें जो कुछ भी दुर्लभ वस्तु हो। वह सन तपस्यारे सुळम हो सकती है । ऋपियोंने तगस्यासे ही अणिमा आदि वारविच ऐक्वर्यको प्राप्त किया है। इसमें सवाय नहीं है ॥ ५ ॥

स्ररापोऽसम्मतादायी भ्रणहा गुरुतल्पनः। तपसैच स्रतसेन नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ ६ ॥

चरावी, किसीकी सम्मतिके विना ही उसकी वस्त उठा छेनेवाला (चोर) गर्भहत्यारा और ग्रहपत्नीगामी मनुष्य भी अच्छी तरह की हुई तपस्यादारा ही पापसे छटकारा पाता है।। ६।।

बहरूपस्य तैस्तेर्द्वारैः प्रवर्ततः। तपसो निवृत्त्यः वर्तमानस्य तयो नानशनात् परम् ॥ ७ ॥

तपस्याके अनेक रूप हैं और भिन्न-भिन्न साधनों एवं उपायोदारा मनुष्य उसमे प्रवृत्त होता है। परंतु जो निवृत्ति-मार्गरी चल रहा है। उसके लिये उपनासरे बढकर दूसरा कोई तप नहीं है।। ७।।

श्रहिसा सत्यवचनं दानमिन्द्रियनिप्रहः। वतेभ्यो हि महाराज तपो नानशनात परम् ॥ ८ ॥

महाराज । अहिंसा, सत्यभाषण, दान और इन्द्रिय-संयम-इन सबसे बढकर तप है और उपवासने बड़ी कोई सपस्या नहीं है।। ८॥

दानान्नातिमातरमाश्रयः। दुष्करतरं न्नेविद्येश्यः परं नास्ति संस्यासः परमं तपः॥ ९ ॥

दानसे बदकर कोई दुम्कर धर्म नहीं है। मावाकी सेवासे बड़ा कोई दूसरा आभय नहीं है, तीनों बेदोंके विद्वानींसे श्रेष्ठ मी प्राप्त किया जा सकता है।। १३॥

कोई विद्रान नहीं है और संन्यात सबने बड़ा तर है ॥ ९ ॥ इन्द्रियाणीह रक्षन्ति खर्गधर्माभिगान्ये। तस्मादर्थे च धर्मे च तपो नानशनात् परम् ॥ १०॥

इस संसारमें धार्मिक पुरुष स्वर्गके साधनभत धर्मनी रहाके लिये इन्द्रियोंको सुरक्षित ( सयमशील यनाये ) रहाते हैं। परत घर्म और अर्थ दोनोंकी सिद्धिके लिये तप ही शेष्ठ साधन है और उपवासने बढ़कर कोई तपस्य नहीं है ॥१०॥ ञ्चाषयः पितरो देवा मनुष्या मृगपक्षिणः। यानि चान्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च॥ ११॥ तपःपरायणाः सर्वे सिदध्यन्ति तपसा च ते।

इत्येवं तपसा देवा महत्त्वं प्रतिपेदिरे ॥ १२॥ आपि, रितर, देवता, मनुष्य, पशु-पश्ची तथा दूसरे जो चराचर प्राणी हैं, वे सब तपस्यामें ही तत्तर रहते हैं। तास्या-से ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार देववाओंने भी तपस्याचे ही महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त किया है ॥ ११-१२ ॥ इमानीष्टविभागानि फलानि तपसः सदा। तपसा शक्यते प्राप्तं देवत्वमपि निश्चयात् ॥ १३ ॥

ये जो भिन्न-भिन्न अमीष्ट फल कहे गये हैं। वे स्व सदा तपस्थाते ही सुलम होते हैं। तपस्याते निश्चय ही देवत

इति श्रीमद्दान्मरते शान्तिपर्वणि आपद्दमंपर्वणि तपःप्रवासायामेकष्टयधिकशततमोऽध्यायः॥ १६१ ॥ इस प्रकार औमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गेत आपद्भर्भवर्वमें तपस्याको प्रशंसाविषयक एक शौ इकसठवाँ अध्याय पूराहुमा॥१६१॥

#### द्विषष्टचिकशततमोऽध्यायः सत्यके रुक्षण, खरूप और महिमाका वर्णन

यधिष्ठिर उवाच

सत्यं धर्मे प्रशंसन्ति विप्रविपित्देवताः। सत्यमिञ्छाम्यहं श्रोतं तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

यथिष्टिरने पूछा-पितामह । ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता-ये सब सत्यमानणस्य धर्मकी प्रशंसा करते हैं। अतः अब में यह सुनना चाइता हैं कि सत्य क्या है ! जसे मुझे बताइये ॥ १ ॥

सत्यं किलक्षणं राजन् कथं वा तदवाप्यते। सत्यं प्राप्य भवेत किंच कथं चैव तद्च्यताम् ॥ २ ॥

राजन् । सत्यका रुक्षण स्था है ? उसकी प्राप्ति कैंचे होती है १ सत्यका पालन करनेसे क्या लाम होता है १ और

कैसे होता है ! यह बताइये || २ || भीष्म उवाच

चातुर्वण्यस्य धर्माणां संकरो न प्रशस्यते। सत्यं सर्ववर्णेषु भारत॥३॥ अविकारितमं भीष्मजीने कहा-भरतनन्दन । ब्राह्मण आदि चारो वर्णोंके जो धर्म हैं, उनका परस्पर सम्मिश्रण अच्छा नहीं

माना जाता है। निर्विकार सत्य सभी वर्णोमें प्रतिष्ठित है॥

सत्यं सत्स्र सद्। धर्मः सत्यं घर्मः सनातनः। सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः॥ ४॥ सत्पुरुपॅमि सदा सत्यरूप धर्मका ही पालन हुआ है।

सत्य ही सनातन धर्म है। सत्यको ही सदा सिर सुकाना चाहिये; क्योंकि सत्य ही जीवकी परम गति है ॥ ४ ॥

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम्। सत्यं यहः परः प्रोक्तः सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥ सत्य ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही धनातन ब्रह्म

है। सत्यको ही परम यज कहा गया है तथा सब छुछ सत्परर ही टिका हुआ है।। ५॥

यथावदनुपूर्वशः । सत्यस्य आचारानिह लक्षणं च प्रवक्ष्यामि सत्यस्येह यथाकमम् ॥ ६ ॥ अव में तुम्हें कमशः सत्यके आचार और लक्षण दीन

ठीक वताकँगा ॥६॥ प्राप्यते च यथा सत्यं तद्य थ्रोतुमिहार्रीस । सत्यं त्रयोदशविषं सर्वेहोकेषु भारत॥ ७॥ साय ही यह भी बता देना चाहता हूँ कि उन सन

की प्राप्ति केंदे होती है। तुम ध्यान देकर खुनो। प्रारत! सम्पूर्ण कीकॉर्म स्वयंके तेरह भेद माने गये हैं ॥ ७ ॥ स्वयं च समता चैच दमश्चेव न संशयः। अमात्सर्य समा चैच द्वीरिस्तितक्षानस्याता ॥ ८ ॥ त्यागो ध्यानमध्यर्यत्व धृतिश्च स्वततं स्थिए। अहिंसा चैच राजेन्द्र सत्याकाराख्योद्दा ॥ ९ ॥ राजेन्द्र । स्वयं । स्वरताकाराख्योद्दा ॥ ९ ॥ राजेन्द्र ) सत्य, समता, दम, मत्यरताका अमान, समा,

छण्जा, तितिक्षा ( सहनशीळता ), अतस्या, त्याग, परमात्मा-का ध्यान, आर्यता ( श्रेष्ठ आचरण ), निरन्तर स्थिर रहने-बाळी धृति ( धैर्य ) तथा अहिंसा—ये तेरह सत्यके ही स्वरूप हैं इसमें सश्य नहीं है ॥ ८–९॥

सत्यं नामान्ययं नित्यमविकारि तथैव च । सत्यं नामान्ययं नित्यमविकारि तथैव च । सर्वधर्माविरुद्धेन योगेनैतद्वाप्यते ॥ १० ॥

नित्य एकरका अविनाशी और अविकारी होना ही सत्यका कथाण है। समस्त प्रमौके अनुकूळ कर्तव्यपालनरूप योगके द्वारा इस सत्यकी प्राप्ति होती है। १०॥ व्यास्तिनीच्छे सथानिच्छे रियौ च समस्ता सथा। इच्छाद्वेषस्य प्राप्त कामकोधस्य तथा ॥ ११॥ अपने प्रिय मित्रमें तथा आप्रिय शहमें भी समातमाव

ज्यन । अय । सत्रम तथा आप्रय शत्रुम मा समातमाव रखना समता है। इच्छा ( राग) है देश, काम और कोषको मिटा देना ही समताकी प्राप्तिका उपाय है ॥ ११॥ इमो नान्यस्पृहा नित्यं शास्मीयं धैर्यमेव च । अभयं रोगशमनं शानेनैतद्वाच्यते ॥ १२॥

किसी दूसरेकी वस्तुको छेनेकी इच्छा न करना, सदा गम्भीरता और चीरता रखना, भयको त्याग देना तथा मनके रोगोंको द्यान्त कर देना—यह 'दम' (मन और इन्द्रियोंके धंयम ) का ख्वण है। इसकी प्राप्ति ज्ञानचे होती है।। १२॥ अमात्सर्ये द्युधाः प्राद्धर्दाने धर्मे च संयमः। अवस्थितेन नित्यं च सत्येमामत्सरी भवेत्॥ १३॥

दान और वर्ष करते समय मनपर सबम रखना अर्यात इस विषयमें दूसरोंसे ईच्चों न करना इसे विद्वान् कोम पास्तरता-का अमान' कहते हैं। सदा सत्यका पालन करनेसे ही मनुष्य मत्यरतासे रहित हो सकता है। १३॥

म्बर्भमायाः क्षमायाश्च प्रियाणीहाप्रियाणि च । क्षमते सम्मतः साधुः साध्वामोति च सत्यवाक् ॥ १४॥

नो सहने और न सहनेयोग्य व्यवहारों तथा प्रिय एवं अप्रिय यचनोंको मी समानरुपते सहन कर लेता है, वही संवस्तत क्षमालील श्रेष्ठ पुरुष है। सत्यवादी पुरुषको ही उत्तम रीतिले क्षमामावकी प्राप्ति होती है।। १४॥ कल्याणं कुखते वाढं धीमान, न ग्लायले कचित्। प्रशानतवाद्धाना तित्यं हीस्तु धर्माद्वायले॥ १५॥ श्रेष्ठ वित्यात्वायले वित्यं हीस्तु धर्माद्वायले॥ १५॥

जो बुद्धिमान् पुरुष मलीमाति दूसरीका कल्याण करता है और मनमें कभी खेद नहीं मानताः जिसकी मन-बाणी सदा रान्त रहती हैं, वह ठजाशील माना जाता है। यह लजा-नामक गुण धर्मके आचरणचे प्राप्त होता है।। १५ ॥ धर्मार्थ हेतो: क्षमते तितिक्षा क्षान्तिकच्यते। छोकसंग्रहणार्थं वै सा तु धैयेंण छभ्यते॥ १६॥ धर्म और अर्थके छिये मनष्य जो कष्ट सहन करता है।

उसकी वह सहनशीलता 'तितिक्षा' कहलाती है। लोगोंके सामने आदर्श उपस्थित करनेके लिये उसका अवस्य पालन करना चाहिये। तितिक्षाकी प्राप्ति चैश्वें होती है। (द्सरोंके दोष न देखना 'अनस्या' है)॥ १६॥ त्यागः स्नेहस्य यत्त्यागो विषयाणां तथेव च। रामद्वेषमहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा॥ १७॥

विषयोंकी आसक्तिका जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग-द्वेषचे रहित होनेपर ही त्यागकी विद्धि होती है, अन्यथा नहीं (परमात्मचिन्तनकानाम ही ध्यान<sup>7</sup> है)॥

आर्येता नाम भूतानां यः करोति प्रयस्ततः। शुमं कर्म निराकारो चीतरागस्तथैव च ॥१८॥ जो मनुष्य अपनेको प्रकट न करके प्रयलपर्वक

जा मनुष्य अपनका प्रकट न करके प्रयत्नपूषक प्राणियोंकी भलाईका काम करता रहता है। उछके उस श्रेष्ठ मात्र और आचरणका नाम ही आर्यता है। यह आसक्ति-के त्यायरे प्राप्त होता है।। १८॥

घृतिर्नाम सुखे दुःखे यथा नामोति विकियाम् । वां भजेत सदा माहो य रुखेद् भृतिमातमनः॥ १९॥

झुल या दुःख प्राप्त होनेपर मनमें निकार न होना 'धृति' है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस सुद्धिमान् पुरुषको सदा ही 'धृति' का तेवन करना चाहिये॥ १९॥

सर्वया क्षमिणा भाव्यं तथा सत्यपरेण च । वीतहर्वभयकोधी धृतिमाप्तोति पण्डितः॥ २०॥ मनुष्यको खदा समाशील होना तथा सत्यमं तस्य

रहना चाहिये। जिसने हर्ष, मय और क्रोच सीनोंको स्थाग दिया है। उस विद्वान पुरूषको ही (धैर्य) की माप्ति होती है।। २०॥ अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। असुष्टक्ष दानं च सतां धर्मः सनातनाः॥ २१॥

मनः वाणी और क्रियादारा सभी प्राणियोंके साथ कभी द्रोह न करना तथा दथा और दान यह श्रेष्ठ पुरुषीका सनातन समें है।।

पते त्रयोदवाकाराः पृथक् सत्येकलक्षणाः । भजन्ते सत्यमेषेष्ठः बृहयन्ते च भारत ॥ २२ ॥ ये पृथक्-पृथक् तेरह रूपॅमिं बताये द्वपः धर्म एकमान

प १४०१-५४०६ तरह रूपाम स्वायं हुए चर्म एकमात्र सत्यको ही छक्षित करानेवाले हैं। ये सत्यका ही आश्रय केते और उडीकी हृद्धि एवं पृष्टि करते हैं॥ २२॥ नान्तः शक्यो गुणानां च वक्तु सत्यस्य पार्थिव।

खदः सत्यं प्रशंसन्ति विमाः सपित्देवताः ॥ २३॥ पृथ्वीनाय ! सत्यके गुणाकी सीमा नहीं बतायी ना सकती । इसीलिये पितर और देवताओं के सहित ब्राह्मण सत्यकी प्रशंसा करते हैं ॥ २३ ॥

नास्ति सत्यात परो धर्मो नानुतात पातकं परम् । स्थितिहिं सत्यं धर्मस्य तसात् सत्यं न छोपयेत्॥ २४ ॥

सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठसे बढ़कर कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मकी आधारशिला है। अतः

सत्यका लोप न करे ॥ २४ ॥

उपैति सत्याद् दानं हि तथा यज्ञाः सद्क्षिणाः । त्रेताग्निहोत्रं वेदाश्च ये चान्ये धर्मनिश्चयाः ॥ २५॥

हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आवहर्मपर्वणि सत्यप्रशसायां हिष्षष्टविकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमे सत्यकी प्रशंसाविषयक एक सौ वामठवॉ अध्याय प्रा हुन ॥ १६२ ॥

दानकाः दक्षिणाओसहित यनकाः विविध अभिर्देषे हवनकाः वेदोके स्वाध्यायका तथा अन्य जो धर्मरा निर्णय करनेवाले शास्त्र हैं। उनके भी अध्ययनका पल मन्य सत्यसे प्राप्त कर लेवा है ॥ २५ ॥

अध्वमेधसहस्रं च सत्यं च तलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २६ ॥ यदि एक ओर एक हजार अञ्चमेन वजारो और दमरी

ओर एकमात्र सत्यको तराजपुर रक्ला जाय तो एक हजार अश्वमेध यज्ञीकी अपेक्षा सत्यका ही पलहा भारी हांगा॥

# त्रिष्ट्रचिकशततमोऽध्यायः

काम, क्रोध आदि तेरह दोषोंका निरूपण और उनके नाशका उपाय

युधिष्ठिर उवाच

यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतर्षभ । शोकमोद्दी विधित्सा च परास्तृत्वं तथा मदः 🛭 १ ॥ छोभो मात्सर्यमीर्घा च कत्सास्या कृपा तथा। पतत् सर्वे महाप्राव याथातथ्येन मे घद ॥ २ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भरतश्रेष्ठ ! परम दुद्धिमान् पिता-मह | क्रोध, काम, शोक, मोइ, विधित्सा ( शास्त्रविदद काम करनेकी इच्छा ), परासुता (दूसरोंके मारनेकी इच्छा); मदः छोमः मालयंः ईर्ष्याः निन्दाः दोषदृष्टि और कंजूषी (दैन्यमाव )-ये सब दोष किससे उत्पन्न होते हैं। यह ठीक-ठीक बताइये ॥ १-२ ॥

भीषम उवाच

त्रयोदशैतेऽतिबलाः शत्रवः प्राणिनां स्मृताः। उपासन्ते महाराज समन्तात् पुरुषानिह ॥ ३ ॥ भीष्मजीने कहा-महाराज युधिष्ठिर ! तुम्हारे कहे

हुए ये तेरह दोष प्राणियोक्ते अत्यन्त प्रवल शत्रु माने गये हैं। जो यहाँ मनुष्योंको सब ओरसे घेरे रहते हैं ॥ ३॥ प्रमत्तं पुरुषमप्रमत्तास्तुद्गित

वृका इव विद्यम्पन्ति इष्ट्रैव पुरुषं बळात्॥ ४॥

ये सदा सावधान रहकर प्रमादमें पड़े हुए पुरुषको अत्यन्त पीड़ा देते हैं। मनुष्यको देखते ही मेड़ियोंकी तरह

बलपूर्वक उसपर टूट पड़ते हैं ॥ ४ ॥ प्रथः प्रवर्तते दुःखमेभ्यः पापं प्रवर्तते। इति मत्यों विज्ञानीयात् सततं पुरुवर्षभ ॥ ५ ॥

नरश्रेष्ठ | इन्हींसे सबको दुःख प्राप्त होता है। इन्हींकी प्रेरणासे मनुष्यकी पापकमोंमे प्रवृत्ति होती है। अत्येक पुरुषको सदा इस बातको जानकारी रखनी चाहिये । । ॥ प्तेषामुद्यं स्थानं क्षयं च पृथिवीपते। हन्त ते कथयिष्यामि क्रोधस्योत्यत्तिमादितः॥ ६॥

यथातत्त्वं क्षितिपते तदिहैकमनाः

पृथ्वीनाथ | अब मैं यह बता रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है १ ये किस तरह स्थिर रहते हैं १ और पैने इनका विनाश होता है ? राजन् 1 सबसे पहले कीधकी उत्पत्तिका यथार्थरूपते वर्णन करता हूँ । तुम यहाँ एकामिनत होकर इस विषयको सुनो ॥ ६५ ॥

लोभात कोधः प्रभवति परदोवैहर्दार्यते ॥ ७ ॥ क्षमया तिष्टते राजन क्षमया विनिवर्तते।

राजन् । क्रोध लोमसे उत्पन्न होता, दूसरीके दोन देखनेसे बढ़ता, क्षमा करनेसे यम जाता और धमारे ही निवृत्त हो जाता है ॥ ७३ ॥

संकल्पाज्जायते कामः सेच्यमानो विवर्धते॥ ८॥ यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणदयति।

काम संकल्परे जत्यन्त होता है। उनका मेवन किया जाय तो बढता है और जब बुढिमान् पुरुष उनने विरक्त हो जाता है। तब यह (काम) तन्काल नष्ट हो जाता है। क्रोधलोभादभ्यासाच प्रवर्तते॥ ९॥ द्यया सर्वभूतानां निर्वेदात् सा निवर्तते। अवद्यदर्शनादेति तत्त्वजानाच धीमताम्॥ १०॥

क्रोच और लोमने तथा अम्यानते पगतुता प्रस्ट होती है। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति द्यासे और वैशम्यते यह निर्न होती है । परदोष-दर्शनते इसकी उत्पत्ति होती और इहि-मानोंके तस्वजानसे वह नष्ट हो जाती है ॥ ९-१० ॥

अज्ञानप्रभवो मोहः पापाभ्यासान् प्रवर्नते। यदा प्रात्रेषु रमते तहा सदाः प्रणध्यति ॥ ११ ॥ मोह अजानसे उत्पन्न हत्ना है और पाररी अहने

करनेसे बहता है। जब मनुष्य विश्वनीमें अनुस्ता सन है। तत्र उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाना है ॥ ११ ॥

विरुद्धानीह शास्त्राणि वे पदयन्ति कुरूद्वह ।

विधित्सा जायते तेषां तत्त्वज्ञानाश्चिवर्तते ॥ १२ ॥

कुरुश्रेष्ठ ! जो लोग धर्मके विरोधी ग्रास्त्रोंका अवलोकन करते हैं। उनके मनमें अनुचित कर्म करनेकी इच्छारूप विधित्मा उत्पन्न होती है । यह तत्त्वज्ञानसे निष्ट्रत होती है ॥ प्रीत्या शोकः प्रभवति वियोगात तस्य देहिनः । यदा निरर्थकं वेचि तदा सद्यः प्रणस्यति ॥ १३ ॥

जिसपर प्रेम हो, उस प्राणीके वियोगसे गोक प्रकट होता है। परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि जोक व्यर्थ है - उससे कोई लाम नहीं है तो तुरत ही उस गोककी शानित हो जाती है।।१२॥

परासुता क्रोधलोभादभ्यासान्त दयया सर्वभूतानां निर्वेदात् सा निवर्तते ॥ १४॥

क्रोधः स्त्रेम और अभ्यासके कारण परासुता अर्थात दुधरोंको मारनेकी इच्छा होती है। समस्त प्राणियोके प्रति दया और वैराग्य होनेसे उसनी निवृत्ति हो जाटी है ॥ १४ ॥ सत्यत्यागात् तु मात्सर्यमहितानां च सेवया । पतत् तु क्षीयते तात साधृनामुपसेवनात् ॥ १५॥

सत्यका त्याग और दुर्होका साथ करनेसे मात्सर्यदीपकी उत्पत्ति होती है। तात ! श्रेष्ट पुच्चोंकी नेवा और सगति

करनेसे उसका नाग हो जाता है ॥ १५ ॥ कुछाज्ञानात् तथैश्वर्यानमदो भवति देहिनाम् ।

प्रिरेच त विवातैः स च सद्यः प्रणञ्यति ॥ १६॥ शपने उत्तम कुळा उत्कृष्ट शान तथा ऐश्वर्यका अभिमान होनेने दहाभिमानी मनुष्योंपर मद स्वार हो जाता है। परत इनके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर वह मद तत्काल उतर जाता है।। १६॥

ईर्ष्या कामात् प्रभवति संहर्षाञ्चैय जायते। इतरेपां त सरवानां प्रज्ञया सा प्रणज्यति ॥ १७ ॥

मनमें कामना होनेसे तथा दूसरे प्राणियोंकी हॅसी-ख़ुशी देखनेसे ईर्ष्यांकी उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील ब्रद्धिके

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भाषसम्पर्वणि कोभनिकपणे त्रिपप्टशिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ इस प्रकार श्रीनहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत आपदामैपर्वमे लोमनिरूपणित्रवयक एक सी तिरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६३॥

चतुःषष्टचिषकशततमोऽध्यायः नृशंस अर्थात अस्यन्त नीच प्ररूपके लक्षण

युधिष्टिर उवाच

आन्द्रांस्यं विज्ञानामि दर्शनेन सतां सदा। न्द्रांसान्न विज्ञानामि तेषां कर्म च भारत ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-भरतनन्दन ! सदा श्रेष्ठ पुरुषोके सेवन और दर्शनमें में इस बावको तो जानता हूँ कि कोमस्तापूर्ण वर्ताव कैसे किया जाता है ? परत नृशंस मनुष्यों और उसके कमोंका मुझे विशेष ज्ञान नहीं है ॥ १ ॥ कण्टकान् कृपमर्थिन च वर्जयन्ति यथा नराः।

द्वारा उसका नाश होता है ।। १७ ।। विभ्रमारलोकवाह्यानां , द्वेष्यैर्वाक्यैरसम्मतैः । क्रत्सा संजायते राजें छो <sup>है</sup>कान् प्रेक्ष्याभिशाम्यति ॥

राजन ! समाजसे वहिष्कृत हुए नीच मनुष्योंके देषपूर्ण तथा अप्रामाणिक वचनींको सनकर भ्रममें पड़ जानेसे निन्दा करनेकी आदत होती है। परत् श्रेष्ठ पुरुपोंको देखनेले वह द्यान्त हो जाती है ॥ १८॥

प्रतिकर्ते न शका ये वलस्थायापकारिणे। असूया जायते तीवा कारुण्याद् विनिवर्तते ॥ १९ ॥

जो लोग अपनी बराई करनेवाले यलवान् मनुष्यसे वदला हेनेमें असमर्थ होते हैं। उनके हृदयमें तीत्र अस्या ( दोपदर्शन-की प्रवृत्ति) पैदा होती है, परत दयाका भाव जामत होनेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १९॥

कृपणान् सततं हृष्टा ततः संजायते कृपा। धर्मनिष्टां यदा बेचि तदा शाम्यतिसा छपा ॥ २०॥ सदा कृपण मनुष्योंको देखनेते अपनेमें भी दैन्यभाव—

कजूरीका माय पैदा होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषोके उदार भावको जान लेनेपर वह कज्सीका भाव नप्ट हो जाता है।। २०॥ अज्ञानप्रभवो लोभो भृतानां इत्यते सदा। अस्थिरत्वं चभोगानां दृष्टा शात्वा निवर्तते ॥ २१ ॥ प्राणियोंका भोगोंके प्रति जो लोभ देखा जाता है। वह

अञानके ही कारण है। भोगोंकी क्षणभद्भरताको देखने और बाननेसे उसकी निश्चित हो साती है।। २१॥ प्तान्येव जितान्याहुः प्रशासाच त्रयोदश । वते हि धार्तराष्टाणां सर्वे दोपाख्रयोदश ॥ २२ ॥ स्वया सत्याधिना नित्यं विजिता ज्येष्टसेवनात्॥ २३ ॥

कहते हैं। ये तेरहीं दोप शान्ति धारण करनेसे जीत लिये बाते हैं । धतराष्ट्रके प्रश्लोमें ये सभी दोप मौजूद थे और हम सत्यको ग्रहण करना चाहते हो। इसलिये तमने श्रेष्ठ प्रवर्गिके सेवनसे इस सबपर विजय प्राप्त कर ली ॥ २२-२३ ॥

तथा नुशंसकर्माणं वर्जयन्ति नरा नरम ॥ २ ॥

जैसे मनुष्य रास्तेमे मिले हुए कॉटो। कुओं और आगको वचाकर चछते हैं। उसी प्रकार मनुष्य नृशंस कर्म करनेवाले पुरुषको भी दूरसे ही त्याग देते हैं ॥ २ ॥ नृशंसी दहाते नित्यं प्रेत्य चेह च भारत।

तसात्रवं वृहिकौरन्य तस्य धर्मविनिश्चयम् ॥ ३ ॥ मारत ! कुरुनन्दन ! नृशंस मनुष्य इस लोक और पर-

छोकमें भी चदा ही शोककी आगसे जलता रहता है; अतः

आप मुझे नृदांस मनुष्य और उसके धर्म-कर्मका यथार्थ परि-चय दीजिये ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच "

स्पृहा स्याद गर्हिता चैव विधित्सा चैव कर्मणाम् । भाकोष्टा क्रुस्यते चैव वश्चितो बुद्ध्यते स च ॥ ४ ॥ दत्तानुकीतिविषमः श्रद्धो नैकृतिकः शठः। असंविभागी मानी च तथा सङ्गी विकत्थनः ॥ ५ ॥ सर्वातिशाही प्रचमे बलोशः क्रपणोऽथवा। सततमाश्रमद्वेषसंकरी॥ ६॥ चर्गप्रशंसी स्ततमविशेषगुणागुणः। हिंसाविहारः बद्धलीकोऽमनसीच लुब्धोऽत्यर्थं नृशंसकृत्॥ ७ ॥

भीष्मजीने कहा—राजन् ! जिसके मनमें नहीं धृणित इच्छाँद रहती हैं, जो हिंसापधान कुल्सित कर्मोंको आरम्भ करना चाहता है। स्वयं दूसरोकी निन्दा करता है और दूसरे उसकी निन्दा करते हैं।जो अपनेको दैवसे विञ्चत समझता और पापमें प्रवृत्त होता है, दिये हुए दानका वारंबार बखान करता है। जिसके मनमे विषमता भरी रहती है। जो नीच कर्म करनेवाला। दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला और श्रुठ है। भोग्य वस्तुओंको दूसरोंको दिये विना ही अकेले मोगता है, जिसके भीतर अभिमान भरा हुआ है, जो विषयोमे आसक्त और अपनी प्रशंसाके लिये व्यर्थ ही बढ-बढकर वातें बनानेवाला है। जिसके मनमे सबके प्रति संदेह बना रहता है। जो कौएकी तरह बञ्चक दृष्टि रखनेवाला है। जिसमे क्रुपणता कूट-कूटकर भरी है, जो अपने ही वर्गके लोगोंकी प्रशंसा करता, सदा आश्रमींसे द्वेष रखता और वर्णंसकरता फैलाता है। सदा हिंसाके लिये ही जिसका वृप्तना-फिरना होता है, जो गुणको मी अवगुणके समान समझता और बहुत ग्रुठ बोलता है। जिसके मनमें उदारता नहीं है और जो अत्यन्त लोभी है, ऐसा मनुष्य ही नृशंस कर्म करनेवाला कहा गया है ॥ ४-७ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमेपर्वणि नृशंसाख्याने चतुःपय्श्विकशततमोऽध्यायः॥ १६४॥ धर्मजीलं

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत आपद्धमैषर्वमे नृशंसका वर्णनविषयक एक सौचीसठवॉ अध्याय पूरा हुआ॥१६४॥

पञ्चषष्टचिधकशततमोऽध्यायः नाना प्रकारके पापों और उनके प्रायश्चित्तींका वर्णन

भीष्म उवाच

हृतार्थो यक्ष्यमाणश्च सर्ववेदान्तगश्च यः। माचार्यपितृकार्योर्थं साम्यायार्थमथापि च ॥ १ ॥ एते वै साधवो दृष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः। निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्या च भारत ॥ २ ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन् ! सम्पूर्ण वेदीं और उप-निषदींका पारंगत विद्वान् ब्राह्मण यदि यह करनेवाला हो

आत्मशीलप्रमाणेन न विश्वसितिकस्यचित् ॥ ८ ॥ वह धर्मात्मा और गुणवान् पुरुपको ही पापी मानता है

और अपने खमावको आदर्श मानकर हिमीपर दिशाम नहीं करता है ॥ ८ ॥

परेषां यत्र दोपः स्यात् तद् गुहां सम्प्रकाशयेत्। समानेष्वेष दोषेप बस्पर्धमप्रधातयेत ॥ ९ ॥

जहाँ दूसरीकी बदनामी होती हो। वहाँ उनके गुप्त दोषोको भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरेके अप राध बरायर होनेपर भी वह आजीविकाके लिये दमरेका ही सर्वनाश करता है ॥ ९ ॥

नशोपकारिणं चैव मन्यते वश्चितं परम्। दस्वापि च धनं काले संतपत्यपकारिणे॥१०॥

जो उसका उपकार करता है। उसको वह अपने जालमें फॅसा हुआ समझता है और उपकारीको भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिये बहुत समयतक पश्चाताप करता रहता है।। १०॥

भक्ष्यं पेयमधालेहां यद्यान्यत् साधु भोजनम्। प्रेक्षमाणेषु योऽश्नीयान्त्रशंसमिति तं वदेत् ॥ ११॥

जो मनुष्य दूसरोंके देखते रहनेपर भी उत्तम भश्य, पैयः लेह्य तथा दूसरे-इसरे भोज्य पदार्थीको अकेला ही खा जाता है, उसको भी नृशस ही कहना चाहिये ॥ ११॥

ब्राह्मणेश्यः प्रदायाग्रं यः सहहिद्रः सहारसुते । स प्रत्य लभते स्वर्गमिह चानन्त्यमस्त्रते ॥ १२ ॥

जो पहले ब्राह्मणको देकर पीछे अपने सुहदों में नाम स्वयं मोजन करता है। वह इस लोकमें अनन्त सुरा मोगता है और मृत्युके पश्चात् त्वर्गलोकमे जाता है ॥ १२ ॥ ते भरतथेष्ठ नृशंसः परिकीर्तितः।

सदा विवर्जनीयो हि पुरुपेण विज्ञानता॥ १३॥ भरतश्रेष्ठ । इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुनार यहाँ नृज्ञंन मनुष्यका परिचय दिया गया है। विज पुरुपको चाहिय कि वह सदा उससे व्यक्त रहे ॥ १३ ॥

तया उसका धन चोर चुरा है गये हों तो राजारा रनंन्य है कि वह उसे आचार्यकी दिलगा हेने, वितरीमा श्रद करने तया बेद-आर्खीका स्वाध्याय करनेके तिवे धन है। मग्त नन्दन ! ये श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रायः धर्महे लिये धनही निःग मॉगवे देखे गये हैं। इन्हें दान और विवाध्ययन है जिले देना चहिये ॥ १-२ ॥

अन्यत्र दक्षिणादानं देयं भरतसत्तम।

अन्येश्योऽपि वहिवेंदि चाक्रतानं विधीयते ॥ ३ ॥ भरतश्रेष्ठ । इसते भित्र परिस्थिति ब्राह्मणको केवळ बक्षिणा देनी चाहिये और ब्राह्मणेतर मनुष्योको भी यज्ञ-वेदीवे बाहर कचा अन्न देनेना विधान है ॥ ३ ॥ सर्वेरत्नानि राजा हि यथाई प्रतिपाद्येत् । ब्राह्मणा पव वेदाश्च यहाश्च बहुदक्षिणाः । अस्योन्यं विभवान्यरा यज्ञन्ते गणतः सदा ॥ ४ ॥

राजाको चाहिये कि वह ब्राह्मणोको उनकी योग्यताके अनुसार स्व प्रकारके राजोका दान करे, नर्मोकि ब्राह्मण ही वेद एवं बहुसस्यक दक्षिणावाले यज्ञरम हैं। अपनी सम्पत्तिके अनुसार समस्त कार्योका आयोजन करनेवाले वे ब्राह्मण सदा आपस्पे मिलकर गुणसुक्त यक्का अनुसान करते हैं॥ ४॥ यस्य श्रेवापिक भक्तं पर्याप्तं भूत्यवृत्त्ये। अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमहिति॥ ९॥

नित ब्राह्मणके पात अपने पालनीय कुटुम्बीजनीके भरण-पाषणके लिये तीन वर्षतक उउमोगमें आने लायकपर्यांत धन हो अथवा उत्तरे भी अधिक वैभव विद्यागन हो। वहीं सोमपानका अधिकारी है—उसे ही सोमयागका अनुद्यान करना चाहिये॥॥ ५॥

यक्षश्चेत् प्रतिकदः स्यादंशेनैकेन यज्वनः। प्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके स्वति राजनि ॥ ६ ॥ यो वैद्यः स्याद् वहुपञ्चर्द्धानकतुरस्रोपपः। इद्धम्यात् तस्य तद् वित्तं यक्षार्यं पार्थियोद्दरेतु ॥ ७ ॥

यदि धर्मात्मा राजाके रहते हुए किसी यज्ञकर्ताका विशेषतः माझणका यम धनके विना अधूरा रह जाय—उसके एक अभन्नी पूर्ति केए रह जाय तो राजाको चाहिंगे कि उसके राज्यमें वो बहुत पश्ची तथा बैमक्षे सम्मल बैस्य हो, यदि वह यन तथा सोम्यागर्व रहित हो तो उनके कुटुम्बने उस धनको वनको लिये हो हो ॥ ६-७॥

आहरेद्य नो किञ्चित् कामं शूद्रस्य वेश्मनः। न हि यनेषु शूद्रस्य किञ्चिद्दत्ति परिग्रहः॥ ८॥

किंतु राजा अपनी इच्छाके अनुसार शुरके घरसे योडा-सा भी बन न ले आबे, क्योंकि यशोंमें शुरूका किंचिन्मान भी अविकार नहीं है || ८ ||

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्या च सहस्रगुः। तयोरपि कुटुम्याभ्यामाहरेदविचारयन्॥ ९ ॥

जिस वैदयके पास एक हो गीएँ हों और वह अग्निहोन न करता हो तथा जिसके पास एक हजार गीएँ हों और वह यह न करता हो। उन दोनोंके कुटुम्बंखि राजा विना विचारे ही धन उठा छात्रे॥ ९॥

अदात्तभ्यो हरेद् वित्तं विख्याप्य नृपतिः सदा । तथैवाचरतो धर्मो नृपतेः स्वाद्थाखिलः ॥ १०॥

जो धन रहते हुए उसका दान न करते हों, ऐसे छोगोंके इस दोपको निख्यात करके राजा सदा धर्मके छियं उनका धन छे छे, ऐसा आचरण करनेवाले राजाको सम्पूर्ण धर्मकी प्राप्ति होती है ॥ १०॥

तथैव श्र्यु में भक्तं भक्तानि पडनश्नतः। अश्वस्तनविधानेन हर्तेच्यं हीनकर्मणः॥११॥ सुधिष्ठर ! हती प्रकार मैं अन्नके विषयमे जो वात बता

रहा हूँ, उसे पुनो । यदि ब्राह्मण अज्ञामावके कारण लगातार छा समयतक उपवास कर जाय तो उस अवस्थामे वह किसी निकृष्ट कम्म करनेवाले मनुष्पके घरते उतने धनका अपहरण कर सकता है, जिससे उसके एक दिनका भोजन चल जाय और दूसरे दिनके लिये कुछ बाकी न रहे ॥ ११ ॥ खलात क्षेत्रात तथा रामाद् यतो वान्युपपदाते ।

आस्थातव्यं नुपस्येतत् पुच्छतेऽपूच्छतेऽपिवा।१२। खिल्हानते, खेतते, वगीचेते अयवा जहाँने भी अन भिल्ल सके, वहींसे वह भोजनमात्रके लिये अन उठा छावे और उसके बाद राजा पृष्टे या न पृष्टे, उसके पास जाकर अपनी

वह बात उसे कह दे॥ १२॥

न तस्मै धारयेद् दण्डं राजा धर्मेण धर्मवित् । क्षत्रियस्य तु वालिक्याद् प्राह्मणः क्विरयते श्रुधा ॥१३॥

उस दशामें धर्मन राजा वर्मने अनुसार उसे दण्ड न दे। क्योंकि सनिय राजाकी नादानीसे ही ब्राह्मणको भूखका कष्ट उडाना पड़ता है ॥ १३ ॥

श्रुत्तरीले समान्नाय चृत्तिमस्य प्रकृत्ययेत् । वयेनं परिरक्षेत पिता पुत्रमिचीरसम् ॥ १४ ॥

राजा उतके शाखशन और स्वभावका परिचय प्राप्त करके उसके लिये उचित आजीविकाकी व्यवस्था करे और जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रखा करता है। उसी प्रकार वह उस ब्राह्मणकी रखा करें ॥ १४॥

वह उस प्राक्षणका रखा कर ॥ १४ ॥
इिंह वैश्वानर्रे निरंप निर्वेपदृष्ट्यपेथे ।
अनुकल्पः परो धर्मो धर्मचादैस्तु केवळम् ॥ १५ ॥
अनुकल्पः परो धर्मो धर्मचादैस्तु केवळम् ॥ १५ ॥
प्रतिवर्ष किये जानेवाले आवश्यण आदि यह यदि न
किये जा सके हों तो उनके वदले प्रतिदिन वैश्वानरी इिंह
समर्पित करे । सुख्य कर्मके स्थानमें जो गौण कार्य किया जाता
है। उसका नाम अनुकल्प है। धर्मज पुष्पोद्दारा बताया गया
अनुकल्प भी परम धर्मे ही है ॥ १५ ॥

विद्वेदेंवैश्च साध्येश्च ब्राह्मणेश्च महर्गिभः। आपत्सु मरणाद् भीतैविधिः प्रतिनिधीकृतः॥ १६॥

क्योंकि विश्वेदेवा साध्या बाह्मण और महर्पि-हन एव लोगीने मृत्युवे बरकर आपस्कालके विषयमें प्रत्येक विधिका प्रतिनिधि नियत कर दिया है ॥ १६ ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पे न वर्तते । न साम्परायिकं तस्य दुर्मतीर्विद्यते फलम् ॥ १७ ॥

जो मुख्य विधिके अनुसार कमें करनेमे समर्थ होकर भी गौण विधिसे काम चळाता है, उस दुईस्टि मनुष्यको पार-छैक्कि फडकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १७॥ न ब्राह्मणो निवेदेत किंचिद राजनि वेदवित्। खवीर्योद राजवीर्याच्च खबीर्यं बळवत्तरम् ॥ १८॥

वेदन ब्राह्मणको चाहिये कि वह राजाके निकट अपनी आवश्यकता निवेदन न करे; क्योंकि ब्राह्मणकी अपनी शक्ति तथा राजाकी शक्तिमेंसे उसकी अपनी ही शक्ति प्रवल है ॥ तसाद् राज्ञः सदा तेजो दुःसहं ब्रह्मवादिनाम् । कर्ता शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देव उच्यते ॥ १९॥

अतः ब्रह्मवादियोका तेज राजाके छिये सदा दःसह है। ब्राह्मण इस जगत्का कर्ता,शासक, धारण-पोषण करनेवाला और

देवता कहळाता है ॥ १९॥

तसिनाकुरालं व्यान्न शुष्कामीरयेद् गिरम्। तरेदापद्मात्मनः ॥ २०॥ वाहुवीर्येण श्रियो धनैर्ने इयश्च शद्भश्च मन्त्रे होंमेश्च वे द्विजः।

अतः उसके प्रति अमङ्गलसूचक बात न कहे । रूखे वचन न बोले । क्षत्रिय अपने बाहुबलसे, वैश्य और सूद्र धनके बळते तथा ब्राह्मण मन्त्र एव हवनकी शक्तिसे अपनी विरत्तिसे पार हो सकता है ॥ २०३ ॥

नैव कत्या न युवतिर्नामन्त्रज्ञो न बालिशः॥ २१॥ भवेन्नासंस्कृतस्तथा । परिवेष्टाग्निहोत्रस्य

न कत्याः न धुवतीः न मन्त्र न जाननेवालाः न मूर्ख और न संस्कारहीन पुरुष ही अग्निमें हवन करनेका अधि-कारी है ॥ २१ई ॥

नरकं निपतन्त्येते जुह्यानाः स च यस्य तत्। तसाद वैतानकुरालो होता स्याद वेदपारगः ॥ २२ ॥

यदि ये इवन करते हैं तो स्वयं तो नरकमें पड़ते ही हैं। जिसका वह यज्ञ है, वह भी नरकमें गिरता है। अतः जो यज्ञ-कर्ममें कुशल और वेदोंका पारक्षत विद्वान हो। वही होता ही सकता है ॥ २२ ॥

प्राजापत्यमदत्त्वाभ्यमग्न्याधेयस्य दक्षिणाम् । थनाहिताग्निरिति स प्रोच्यते धर्मदर्शिभः॥ २३॥

जो अग्निहोत्र आरम्म करके प्रजापति देवताके लिये अस्वरूप दक्षिणाका दान नहीं करताः धर्मदशीं पुरुष उते अनाहिताग्नि कहते हैं ॥ २३ ॥

पुण्यानि यानि कुर्वीत श्रद्धानी जितेन्द्रियः। कथञ्चन ॥ २४॥ यजेत अनाप्तदक्षिणैर्यशैर्न

मनुष्य जो भी पुण्यकर्म करे, उसे श्रद्धापूर्वक और जितेन्द्रिय भावसे करे । पर्याप्त दक्षिणा दिये विना किसीतरह

यज्ञ न करे॥ २४॥ प्रजाः पर्राप्त्र स्वर्गे च हन्ति यह्नो हादक्षिणः । इन्द्रियाणि यशः कीर्तिमायुश्चाप्यवक्तन्तति॥२५॥ बिना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा और पशुका नाग करता है

और खर्गकी प्राप्तिमें भी विष्न डाल देता है । इतना ही नहीं, वह इन्द्रियः यशः कीति तथा आयुको भी धीण करता है॥ उदक्यामासते ये च दिजाः केचिरतग्तयः। होमं चाथोत्रियं येवां ते सर्वे जावकार्येणः ॥ २६ ॥

जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्रीके साथ समागम करते हैं। जिन्होंने घरमें अग्निकी खापना नहीं की है तया जो अवैदिक रीतिसे हवन करते हैं, वे सभी पापाचारी हैं ॥ २६ ॥ उदपानोदके ग्रामे ब्राह्मणो वृपलीपतिः। उषित्वा द्वादश समाः शद्रकर्मेंव गच्छति ॥ २७ ॥

जिस गाँवमे एक ही कप्का पानी सव लोग पीते हैं। वहाँ बारह वर्षीतक निवास करनेसे तथा शूदजातिशी स्रीने साथ विवाह कर छेनेते ब्राह्मण भी शूद हो जाता है ॥ २०॥ अभार्यो शयने विभ्रच्छद्रं वृद्धं च वै हिजः। अब्राह्मणं सन्यमानस्तृणेष्वासीत पृष्ठतः। तथा संगुध्यते राजञ्युण चात्र वची मम॥ १८॥

यदि ब्राह्मण अपनी परनीके सिवा दूसरी स्त्रीको श्रम्पारर बिटा छे अथवा बहे-बूढे शुद्रको या ग्राह्मणेतर-सत्रिय या वैश्यको सम्मान देता हुआ ऊँचे आसनपर वैठाकर स्वय चटाईपर बैठे तो वह ब्राह्मणत्वने गिर जाता है । राजर ! उसकी द्युद्धि जिल प्रकार होती है। वह मुससे सुनी ॥ २८ ॥

यदेकरात्रेण करोति निकप्रवर्णे ब्राह्मणः सेवमानः। स्थानासनाभ्यां विहरन् व्रती स त्रिभिर्वर्षेः शमयेदात्मपापम् ॥ २९ ॥

यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्णके मनुष्यकी तेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे पाएक आसनगर बैठे तो इससे जो पाप लगता है, उसको वह तीन वपाँतक वतका पालन करते हुए पृथ्वीपर विचरनेथे दूर कर सकता है ॥ २९ ॥

नर्मयुक्तमनृतं हिनस्ति न स्त्रीपु राजन् न विवाहकाले । न गुर्वर्थं नात्मनो जीवितार्थं

पञ्चानृतान्याहुरपातकानि राजत् । परिहासमें स्त्रीके पासः विवाहके अवसम्परः गुरुके हितके लिये अथवा अपने प्राण बचानेके उद्देश्यने बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता । इन पॉच अवसरी पर असत्य बीसना पाप नहीं यताया गया है।। ३०॥ श्रद्धानः गुभां विद्यां हीनाद्यि समाप्नुयात् । चामेध्यादाददीताविचारयन् ॥ ३१ ॥ सुवर्णमपि नीच वर्णके पुरुषके पास भी उसम विद्या हो तो उने

अद्यापूर्वक ग्रहण करना चाहिये और मोना अववित्र न्यानमें भी पड़ा हो तो उसे विना हिचकिचाहटके उठा लेक चाहिये ॥ ३१ ॥

१. जिसने अप्तिकी स्थापना नहीं की है, उसे 'अनाहितािन' कहा जाता है।तात्पर्य यह कि उक्त दक्षिणा दिये विचा उसके द्वारा की हुई अग्निस्यापना व्यर्थ हो नाती है।

١

स्त्रीरत्नं दुष्कुळाचापि विषादप्यमृतं पिवेत्। अकृष्या हि स्त्रियो रत्नमाप इत्येव धर्मतः॥ ३२॥

नीच कुछसे भी उत्तम स्त्रीको ग्रहण कर छै। विषके स्वानवे भी अमृत मिछे तो उसे पी छे; क्योंकि स्त्रियॉ; रख और जल-ये धर्मतः दूषणीय नहीं होते हैं॥ ३२॥ को माम्राह्मणहितार्थे च वर्णानां संकरेषु च।

गोब्राह्मणहितार्थे च वर्णानां संकरेपु च। वैद्यो गृह्णीत शस्त्राणि परित्राणार्थमात्मनः॥ ३३॥

गी और ब्राह्मणोंका हिता वर्णककरताका निवारण तथा अपनी रक्षा करनेके क्रिये वैश्य भी हथियार उठा सकता है।

सुरापानं श्रह्महत्या गुरूतल्पमथापि वा । सनिर्देश्यानि मन्यन्ते प्राणान्तमिति धारणा ॥ ३४ ॥ मदिरापानः श्रह्महत्यात्यागुरूपतीगमन-दन महापापेते

खूटनेके लिये कोई प्रायक्षित नहीं बताया गया है। किसी भी उपायके अपने प्राणीका अन्त कर देना ही उन पायोंका प्रायक्षित्त होगा, ऐसी विद्वानोंकी चारणा है॥ ३४॥

सुवर्णहरणं स्तैन्यं विप्रस्वं चेति पातकम् । विहरन् भद्यपानाच अगम्यागमताहिप ॥ ३५ ॥ पतितैः सम्योगाच घाहाणीयोतितस्तथा । सचिरेण महाराज पतितो चै भवत्युत्॥ ३६ ॥

सुवर्णकी चोरीः अन्य बच्छुआंकी चोरी तया ब्राह्मणका धन् छीन छेना —यह महान् पाप है। महाराज ! मदिरापान और अगम्या स्त्रीके साथ गमन करनेले पतिलाँके साथ सम्प्रक रखनेले तथा ब्राह्मणतर होकर ब्राह्मणीके साथ समागम करनेले स्वेच्छाचारी पुरुष सीब्र ही पतित हो जाता है॥ १५-१६॥ संवरसरेण पनित पतिलेन सहाचरन्। याजनाध्यापनाद यौनाश्च तु यानासनाहानात्॥ ३७॥

पतितके साम रहनेते, उसका यह करानेते और उठे पढ़ानेते सनुष्य एक वर्षमें पतित हो जाता है; परतु उठकी स्वामक समान स्वामक अपनी संतामका विवाह करनेते, एक सवारी याएक आसन्पर बैटनेते तथा उसके साथमें भोजन करनेते वह एक वर्षमें नहीं, किंद्र तकाल पतित हो जाता है ॥ ३७॥ पतानि हित्वातोऽन्यानि निर्देश्यानीति भारत । निर्देश्यानेन विधिना कालेनाल्यसनी भवेत ॥ ३८॥

भरतनन्दन । उपर्श्वेत पाप अनिदेश्य (प्रायश्चित्तरिंद्व) कहे गये हैं। इन्हें छोड़कर और जितने पाप हैं। वे निर्देश्य हैं—शाक्रमें उनका प्रायक्षित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके पापका व्ययन छोड़ देना चाहिये ॥ ३८॥ अन्नं बीर्ये प्रहीतव्यं प्रेतकर्मण्यपातिते ।

त्रिपु त्वेतेषु पूर्वेषु न कुर्चीत विचारणाम् ॥ ३९ ॥ पूर्वेक ( शरार्थाः) ब्रह्महत्यारा और गुरुपक्षीयामी ) तीन पापियोंके मरनेपर जनकी दाहादिक क्रिया क्रिये विना ही कुट्रम्दी- बर्नोको उनके अब और घनपर अधिकार कर हेना चाहिये ! इसमें कुछ अन्यया विचार करनेकी आवस्यकता नहीं है ॥३९॥ असात्यान् चा गुरून् वापि जहात् धर्मेण धार्मिकः । प्रायक्षित्रमक्षवाणिनैतर्दाति संविदम् ॥४०॥

धार्मिक राजा अपने मन्त्री और गुरुजनींको भी पतित हो जानेपर धर्मानुतार त्याग दे और जबतक ये अपने पार्पोका प्रायक्षित न कर कें तत्रतक इनके धाय वातनीत न करे।।४०।)

अधर्मकारी धर्मेण तपसा हन्ति किरिवषम् । हुवन् स्तेन हति स्तेनं तावत् प्राप्नोति किरिवपम्॥४१॥ पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो

पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो अपने पापको नष्ट कर देता है । चोरको 'यह चोर है' ऐसा कह देनेमाञ्चले चोरके वरावर पापका मागी होना पहता है।। अस्तोनं स्तेन इत्युक्त्या द्विगुणं पापभाष्त्र्यात् ।

त्रिभागं ब्रह्महस्यायाः कत्या प्राप्नोति दुष्यती ॥ ४२ ॥ जो चोर नहीं है, उसको चोर कह देनेवे मनुष्यको चोरवे दुना पाप करता है। कुमारी कत्या यदि अपनी हच्छावे

दूना पाप क्याता है। कुमारी कत्या यदि अपनी इच्छाते चरित्रम्रष्ट हो जाय तो उसे ब्रह्महत्याका तीन चौयाई पाप भोगना पड़ता है॥ ४२॥

यस्तु दूषयिता तस्याः द्येषं माप्तोति पापानः । बाह्मणानवगर्द्वोद् स्पृष्टा गुरुतरं भवेत् ॥ ४३ ॥

और नो उते कर्लकित करनेवाला पुरुप है। यह होग एक चौथाई पापका मागी होता है। इस नगत्में ब्राह्मणीको गाली देकर या उन्हें तिरस्कारपूर्वक धक्के देकर हटानेसे मतुष्यको बढ़ा मारी पाप लगता है॥ ४३॥

वर्षाणां हि रातं तावस् प्रतिष्ठां नाधिगच्छति । सहस्रं चैव वर्षाणां निपत्य नरकं वसेत् ॥ ४४ ॥

धै वर्षोतक तो उसे प्रेतकी भाँति भटकना पहला है। कहीं भी टहरनेके क्रिये टौर नहीं मिलता । फिर एक हजार वर्षोतक उसे नरकमे गिरकर रहना पहला है ॥ ४४ ॥ तस्मान्नेवावगर्ह्योत नैव जातु निपातयेत् । होणितं यावतः पांस्तु संग्रुद्धीयाद् क्रिजझतात्॥४५ ॥ तावतीः स समा राजन् नरके प्रतिपद्यते ।

अतः न ब्राह्मणको गाळी दे और न उसे कभी धरतीपर मिरावे । राजव् । ब्राह्मणके द्यारीरमें घाव हो जानेपर उससे निकला हुआ रक्त धूलके जितने कणीको मिगोता है, उसे चीट पहुँचानेबाला मनुष्य उतने ही वर्षीतक नरकमें पड़ा रहता है ॥ ४५३॥

भूषहाऽऽहवमध्ये तु शुद्ध्यते शखपातनः ॥ ४६॥ आत्मानं जुडुपादग्गौ समिद्धे तेन शुद्धवते ।

गर्भके बञ्चेकी हत्या करनेवाला यदि युद्धमें कार्लीके आपातने मर जाय तो उसकी छुद्धि हो जाती है लयवा प्रकालत अभिनमें कुदकर अपने आपको होम दे तो वह शुद्ध हो बाता है ॥ ४६३ ॥ सुरापो वाङ्णोमुष्णां पीत्वा पापाद विमुच्यते॥ ४७॥ तथा स काये निर्देश्ये मृत्युं चा प्राप्य शृह्यवति। लोकांश्च लभते विषो नान्यया लभते हि सः ॥ ४८॥

मंदिरा पीनेवाला पुरुष यदि संदिराको खूब गरम करके पी ले तो पापसे खुटकारा पा जाता है, अथवा उसते शरीर जल जानेके कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो वह गुद्र हो जाता है । इस प्रकार खुद्ध हो जानेपर ही वह ब्राह्मण खुद

छोकोंको प्राप्त कर सकता है। अन्यया नहीं ॥ ४७-४८ ॥ गुरुतल्पमधिष्ठाय दुरात्मा स्ज्याकारां प्रतिमां लिख मृत्युना सोऽभिश्रद्धवति ॥

पापपूर्ण विचार रखनेवाला दुरात्मा पुरुप यदि गुरुपती-गमनका पाप कर बैठे तो वह लोहेकी गरम की हुई नारी-प्रतिमाका आल्डिइन करके प्राण दे देनेपर ही उस पापसे शब होता है ॥ ४९ ॥

अथवा शिश्तवृषणाचादायाञ्जलिना स्वयम् ॥५०॥ मैर्ऋतां दिरामास्थाय निपतेत् स त्वजिह्यगः। व्राह्मणार्थेऽपि वा प्राणान् संत्यजेत् तेन गुद्धयति॥५१॥

अथवा अपने शिश्न और अण्डकोषको स्वय ही काटकर अञ्जलिमें हे वीचे नैक्यंत्यदिशाकी ओर जाता हुआ गिर पड़े या

ब्राह्मणके लिये प्राणीका परित्याग कर दे तो ग्रुद्ध हो जाता है।। शश्वमधेन चापीष्ट्रा अथवा गोसवेन वा। भग्निष्टोमेन वा सम्यगिह प्रेत्य च पूज्यते ॥ ५२ ॥

अयवा अश्वमेषयम् गोसव नामक यत्र या अग्निष्टोम यशके द्वारा मलीमॉित यजन करके वह इहलोक तथा

परळोकमे पृजित होता है ॥ ५२ ॥ तथैव द्वादशसमाः कपाली ब्रह्महा भवेत्। प्रह्मचारी भवेल्तित्यं खकर्म ख्याण्यन् मुनिः ॥ ५३ ॥ एवं चा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत्।

ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मणकी खोपड़ी छेकर अपना पापकर्म छोगोंको मुनाता रहे और बारह वर्षीतक ब्रह्मचर्यका पाछन करते हुए संगेरेः शाम तया दोपहर तीनों समय स्तान करे । इस प्रकार वह तपस्यामे सल्यन रहे। इससे उसकी शुद्धि हो जाती है ॥ ५३% ॥ एवं तु समिक्षातामात्रेयों वा विपातयेत् ॥ ५४॥ द्विगुणा ब्रह्महत्या वे आत्रेयीनिधने भवेत्।

इसी तरह जो जान बूशकर गर्मिणी स्रीकी हत्या करता है। उसे उस गर्मिणी वधके कारण दो ब्रह्मइल्याओका पाप लगता है।। सुरापो नियताहारो ब्रह्मचारी क्षितीशयः॥५५॥ कर्ज्जिभयोऽपिवर्षभयोयजेताग्निण्डुता परम्। न्प्रूयमैकसहस्रं वा गा दत्त्वा शीचमाप्तुयात्॥ ५६॥ मदिरा पीनेवाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर

पृथ्वीपर शयन करे। इस तरह तीन वर्पोतक रहनेके बाद

'अग्निश्रेम' यज करें । तत्यःचात एक हमार बैल या इतनी ही गीप बाहाणोंको दान दे तो वह गढ़ हो जाता है ॥५५-५६॥ वैद्यं हत्वा तु वर्षे हे ऋपभैकशनं च गाः। शहं हत्वान्द्रमेवैकसपमं च शतं च गाः॥५७॥

यदि वैश्यकी हत्या कर दे तो दो वर्षोतकपर्वोक्त नियमने रहनेके बाद एक सौ बैल और एक सौ गीओंका दान वरे तथा शहकी हत्या कर देनेपर हत्यारेको एक वर्षतक पूर्वीन नियमते रहकर एक वैछ और सी गौओंका दान वरना चाहिये ॥ ५७ ॥

श्ववराहखरान हत्वा शौद्रमेव व्रतं चरेत। मार्जारचापमण्डूकान् कार्कं व्यालं च मृपिकम्॥ ५८॥ उक्तः पश्रसमो दोपो राजन् माणिनिपातनात ।

कुत्ते, सुअर और गदहोंकी हत्या काके मनुष्य शहरन सम्बन्धी नवका ही आचरण करे । शजन् । विल्ली, नीहरूड, मेढका कौआ। सॉप और चूहा आदि प्राणियोंको भारतेश भी उक्त पशुवधके ही समान पाप वताया गया है ॥ ५८६ ॥ प्रायश्चित्तान्यथान्यानि प्रवस्थाम्यनुपूर्वशः॥५९॥ अल्पे बाष्यथ शोचेत पृथक संवत्सरं चरेत्। त्रीणि श्रोत्रियसार्यायां परदारे च हे स्मृते ॥ ६० ॥ काले चतुर्थे मुझानो ब्रह्मचारी ब्रती भवेत । स्थानासनाभ्यां विहरेत् त्रिरह्नाभ्युपयन्नपः। यश्चारनीतपविष्यति ॥ ६१ ॥ यवसेव निराकर्ती

अत्र दूसरे प्रायविश्वसोंका भी कमकाः वर्णन करता हूँ। अनजानमें की हों सको हों का वध आदि छोटा पार है। जाय तो उसके लिये परवाताय करे। इतनेहीरे उसकी शुद्धि हो जाती है । गोषधके विवा अन्य जितने उपपातक है, उनमेंगे प्रत्येकके लिये एक एक वर्षतक मतका आचाण परे। शोभियरी पत्नीसे व्यमिचार करनेपर तीन वर्षतक और अन्य परित्रवींने समागम करनेपर दो वर्पीतक ब्रह्मचर्यवतमा पालन परते हुए दिनके चौथे पहरमें एक बार मोजन वरे। अपने लिये पृथक् स्थान और आसनकी व्यवस्था रखते हुए घूमता रहे। दिनमें तीन वार जलसे स्नान करें । ऐसा करनेसे ही वह अमने उपर्युक्त पार्पीका निवारण कर सकता है। जो अग्निकी भड़ करता है, उसके लिये भी बढ़ी प्रायश्चित है॥ ५९-६१॥ त्यज्ञत्यकारणे यक्ष पितरं मातरं गुरुम्। प्रतितः स्थात्स कौरव्य यथा धर्मेषु निश्चयः॥ ६२॥ द्रास्ताच्छाद्नमात्रं तु द्द्यादिति निवर्शनम्। ( ब्रह्मचारी द्विजेभ्यख द्स्या पापात् ममुच्यते।)

कुरुनन्दन ! जो अकारण ही विताः माता और गुरुवः परिस्थान करता है। यह पतित हो जाता है। उमे केवल अर और बल दे और पेनुस्सामित बित पर है। बहु हा बर व्रतका पालन करते हुए ब्राह्मणीको दान हे (और निज मन आदिका पूर्ववत् आदर करने लगे ) तो उन्न पाने मुन जाता है। यही धर्मशालीका निर्मय है 31 ६२५ ॥

भार्यायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः । यत् पुंसः परत्रिषु तदेनां चारयेव् व्रतम् ॥ ६३ ॥

यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस कार्यमें पकड छी गयी हो तो परायी छीते व्यभिचार करने-बाट पुक्तके जिये जो प्रायश्चित्तकर व्रत वताया गया है।

बही उनते भी कगने ॥ ६३ ॥ श्रेयांसं शयनं हित्वा यान्यं पापं निगच्छति । श्र्यभिस्तामदेयेव् राजा संस्थाने बहुविस्तरे ॥ ६४ ॥

जो अपने श्रेष्ठ पतिको छोड़कर अन्य पारीक्षी शस्यापर जाती है, उस कुछ्यको अत्यन्त विस्तृत मैदानमें खड़ी करके

राजा कुसोंसे नोचवा डाल ॥ ६४ ॥

पुमांसमुक्षयेत् प्राक्षः शयने ततः भायसे। अप्यादधीत दारूणि तत्र दहोत पापकृत्॥ ६५॥ एप दण्डो महाराज स्त्रीणां भर्तृष्वतिकमात्। संबत्सराभिशस्तस्य दुप्टस्य हिमुणो भवेत्॥ ६६॥ द्वे तस्य त्रीणि चर्पाणि चर्त्वारे सहसेविन। कुचरः पञ्चवर्पाण चरेत् भैक्ष्यं मुनिवतः॥ ६७॥

हमी तरह व्यभिचारी पुरुपको हुदिमान् राजा छोहेकी
तथायी हुई खाटपर लुझकर कररते छकड़ी रख दे और
आग छगा दे। जितने बह पापी उसीमें जलकर मस्महो जाय।
महाराज । पतिकी अवदेखना करके परपुरुकों ध्यभिचार
करनेवाली खिल्लोंके छिये भी यही रण्ड है। उपयुंक्त कहे हुएये
जित हुझेंके छिये भाविक्त बताया है। उनके छिये यह भी
विधान है कि एक वर्षके भीतर प्रायदिक्त न कान्येपर दुष्ट
पुरुपको हुना रण्ड प्राप्त होना चाहिये। जो अनुस्य दो। तीनः
चार या पाँच वर्षोतक उस पतित पुरुपके संवसेंसे रहे। वह
मुनिकनोचित तत धारण करके उतने ही वर्षोतक पृथ्वीपर
पुन्मता हुआ भिष्माद्वित्ति जीवन-निर्वाह करे ॥ ६५-६७ ॥
परिवित्तिः परिवेत्ता या चैय परिविद्यते।
पाणिग्रहास्त्वधर्मेण सर्वे ते परितिदाः स्मृताः॥ ६८ ॥

च्येष्ठ भाइका विवाह होनेते पहले ही यदि छोटा भाई अवर्य-पूर्वक विवाह कर ले तो च्येष्ठको प्परिविचिंग कहते हैं। छोटे भाईको प्परिवेचां कहते हैं और उसकी प्रवीको जिसका परिवेदन ( ग्रहण ) किया जाता है, परिवेदनीया कहते हैं, ये सबके सब पतित साने गये हैं ॥ ६८॥

चरेयुः सर्व पवैते वीरहा यद् व्रतं चरेत्। चान्द्रायणं चरेन्मासं कुच्छूं वापापशुद्धये ॥ ६९ ॥

इन तीनोंको पृथक-पृथक् अपनी छुद्धिके किये उसी व्रतका आचरण करना चाहिये, जो यजदीन ब्राह्मणके किये वताया गया है अथवा एक सामतक चान्द्रायण या कुच्छूचान्द्रायण वत करे॥ ६९॥

परिवेत्ता प्रयच्छेत तां स्तुषां परिवित्तये । च्येष्टेन त्वभ्यतुषातो यवीयानप्यनस्तरम् । एवं च मोक्षमाप्नोति तौ च सा वैव धर्मतः ॥ ७० ॥

परिवेत्ता पुरुप उस नवनधूको पतोहुके रूपमें ज्येष्ठ माईको सौंप दे और ज्येष्ठ माईकी आजा मिळनेपर छोटा भाई उसे पत्नीरूपमें ग्रहण करें। ऐसा करनेपर वे तीनों धर्मके अनुसार पापसे छुटकारा पार्स हैं॥ ७०॥

समानुषीषु गोवन्यमनानृष्टिनं दुष्यति । अधिष्ठात्रसमन्तारं पशूनां पुरुषं विदुः ॥ ७१ ॥

पशु जावियोंमें गौजोंको छोडकर अन्य किसीकी अनजानमे हिंसा हो जाय दो वह दोषावह नहीं मानी जाती; क्योंकि मनुष्यको पशुओंका अधिष्ठाता एवं पाठक माना गया है॥७१॥ परिधायोध्येवाळं तु पात्रमादाय सुन्मयम्।

परिधायोध्वेवाठं तु पात्रमादाय मृन्मयम् । चरेत् सप्तगृहान्नित्यं सक्तमं परिकीर्तयन् ॥ ७२ ॥ तत्रेव छच्घमोजी स्याद्द्रादशाहात्स ग्रुद्धयति। चरेत् संवत्सरं चापि तद् वतं येन छन्तति ॥ ७३ ॥

गोवच करनेवाला पापी उस गायकी पूँछको इस प्रकार धारण करे कि उसका वाल ऊपरकी ओर रहे। फिर मिटीका पात्र हाथमें लेकर प्रतिदिन सात घरोमें भिक्षा माँगे और अपने पापकमें की यात कहकर लोगोंको सुनाता रहे। उन्हीं सात घरोंकी मिक्षामें जो अन्न मिल जाय, यही खाकर रहे। ऐसा करनेते वह बारह दिनोंमें झुद हो जाता है। यदि पाप अधिक हो तो एक वर्षक उसका अनुष्ठान करे, जिससे वह अपने पापको नष्ट कर देता है। ॥ एर-७३।

भवेचु मानुषेष्वेयं प्रायश्चित्तमनुत्तमम्। दानं वा दानशकोषु सर्वमेतत् प्रकल्पयेत्॥ ७४॥

इस प्रकार मतुःब्योंके लिये परम उत्तम प्रायदिक्तका विधान है। उनमें जो दान करनेमें समर्थ हों। उनके लिये दानकी भी विधि है। यह छव प्रायदिक्त विचारपूर्वक करना चाहिये॥ ७४॥

अनास्तिकेषु गोमात्रं दानमेकं प्रचक्षते । श्ववराहमनुष्याणां कुक्कुटस्य खरस्य च ॥ ७५ ॥ मांसं मृत्रं पुरीषं च प्रास्य संस्कारमहीते ।

अनास्तिक पुरुषोंके लिये एक गोदानमात्र ही प्रायदिचत्त वतलाया गया है ! कुत्ते, स्क्षर, मनुष्य, युगें और गदहेके मात और मळ-पूत्र खा लेनेपर द्विजका पुनः संस्कार होना चाहिये ॥ ७५६ ॥

ब्राह्मणस्तु खुरापस्य गन्धमादाय सोमपः ॥ ७६ ॥ अपस्त्र्यहं पिबेटुष्णं ज्यह्मुष्णं पयः पिबेत् । ज्यह्मुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षो भवेत् ज्यह्म् ॥ ७७॥

छोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि किसी शरावीकी गन्ध मी सूँप के तो वह तीन दिनेतिक गरम जल पीकर रहे, फिर तीन दिन गरम दूच पीये। तीन दिन गरम दूच पीनेके वाद तीन दिनतक केवल वायु पीकर रहे। इससे वह शुद्ध हो जाता है। ७६-७७॥

प्बमेतत् समुहिष्टं प्रायश्चित्तं सनातनम्।

ब्राह्मणस्य विशेषेण यद्श्वानेन सम्भवेत् ॥ ७८ ॥ गया है। ब्राह्मणके लिये इसका विशेषस्परे विधान है। इस प्रकार यह सनातन प्रायिन्त्त सपके लिये बताया अनजानमे जो पाप वन जायः उसीकेलिये प्रायिश्वित्त है॥७८॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्यणि आपज्ञर्जपर्यर्वीण आयाश्चित्तीये पञ्चपण्ययधिकश्चतत्रमोऽष्यायः ॥ १६५ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत वापद्धमंपर्वमं पापोके प्रायदिचलको विविविषयक एक सौ प्रसन्दे अध्याय पूरा हुआ ॥१६५॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक सिखाकर कुळ ७८६ श्लोक हैं )

## षट्षष्टचिककाततमोऽध्यायः

खङ्गकी उत्पत्ति और प्राप्तिकी परम्पराकी महिमाका वर्णन

वैशम्पायन उवाच

कथान्तरमथासाद्य खङ्गयुद्धविशारदः। नकुछः शरतल्पस्थमिदमाह पितामहम्॥१॥

वैद्याम्पायनजी कहते हैं जनमेजय । कथाप्रसङ्गकी समाप्तिके समय अवसर पाकर खड़्मु इविधारद नहुस्त्र विधाय पाकर खड़्मु इविधारद नहुस्त्र विधाय प्रदेश प्रकार प्रकार किया ॥ १ ॥

नकुल उवाच

धनुः प्रहरणं श्रेष्ठमतीवात्र पितामह। मतस्तु मम् धर्मन्न खङ्ग एव सुसंशितः॥ २॥

नकुळ बोळे — धर्मश्र पितामह ! यद्यपि इत जयत्में धनुष अत्यन्त श्रेष्ठ अस्त्र समझा जाता है। तयापि सुझे तो अत्यन्त तीखा खड़ ही अच्छा जान पड़ता है ॥ २ ॥ विद्योगें कार्मुके राजन् प्रक्षणियु च चाजिषु ।

विशाण कामुक राजन, अकारण स चारण । सद्देन शक्यते युद्धे साध्यातमा परिरक्षितुम् ॥ ३ ॥ सन्तन । जन प्रनच दश जाय और घोडे भी मह हो जाय

राजन् । जब धनुष टूट जाय और घोड़े भी नष्टहो जाय तब भी युद्धस्थलमें खड़ाके द्वारा अपने वारीरकी भलीमाँति रक्षा की जा सकती है ॥ ३॥

रबाका जा एकता र ॥ र ॥ द्वारासनधरास्त्रेव गदाराकिधरांस्तथा । एकः सङ्गधरो वीरः समर्थः प्रतिवाधितुम् ॥ ४ ॥

एक ही खड़ाभारी बीर धतुष, गता और शक्ति धारण करनेवाले बहुत से बोद्धाओंको बाधा देनेमें समर्थ है ॥ ४॥ अत्र मे संश्वयश्चेष कौत्हलमतीब च। किस्वित् प्रहरणं श्लेष्ठं सर्वयुद्धेषु पार्थिव्॥ ५॥

पृथ्वीनाय ! इस विषयमें मेरे मनमें संशय और अत्यन्त कौत्हल भी हो रहा है कि सम्पूर्ण युद्धोमे कौन-सा आयुष

श्रेष्ठ है शा ५ ॥ कथं चोत्पादितः खद्गः कस्मै चार्थाय केन च । पूर्वाचार्यं च खद्गस्य प्रवृद्दि प्रपितामह ॥ ६ ॥

पितामह ! खड़की उत्पत्ति कैसे और किस प्रयोजनके लिये हुई ! किसने इसे उत्पन्न किया ! खड़-युदका प्रयम आचार्य कीन था ! यह सब मुझे नताह्ये ॥ ६ ॥ वैश्वस्थायन उपान

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा माद्रीपुत्रस्य धीसतः। स तु कौरालसंयुक्तं सक्ष्मिचत्रार्थसम्मतम् ॥ ७ ॥ ततस्तस्योत्तरं वाक्यं सरवर्णोपपादितम्।

शिक्षया चोपपन्नाय द्रोणशिष्याय भारत॥ ८॥ उदाच स तु धर्मको धनुर्वेदस्य पारगः। शरतल्पगतो भीष्मो नकुलाय महात्मने॥ ९॥

वेशस्पायनजी कहते हैं—भरतनन्त । जनमेजय।
बुद्धिमान् माद्रीपुत्र नकुळकी वह वात कैशळ्युक तो थी
ही, सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थवे भी सम्पन्न थी। उसे वुनन्रर वाणश्य्यापर रोवे हुए धनुवेंदके पारद्वत विद्वान् धर्मत्र भीष्मने शिखाशास महामनस्यी द्रोणशिष्य नकुळको व्यत्य स्वर एवं वणोसे युक्त वाणीमें इस प्रकार उत्तर देना आरम्म किया॥ ७-९॥

भीष्म उवाच

तस्यं श्रृणुष्य साद्रेय यदेतत् परिपुच्छसि । प्रवोधितोऽस्मि भवता ध्रतुमानिव पर्वतः ॥ १०॥ भीष्मजीने कहा—माद्रीनव्दन । तुम जो यह प्रस्त

भाष्मजान काहा निवास है तो खुनले छपपय है। कर रहे हो। इसका तत्व सुनी । मैं तो खुनले छपपय है। गेरूआतुषे रॅगे हुए पर्वतके समान पढ़ा हुआ या । तुमने यह प्रश्न करके मुझे जगा दिया ॥ १० ॥

सिळलेकाणेवं तात पुरा सर्वमभूदिदम्। निप्पकस्पमनाकाशमनिर्देश्यमदीतलम् ॥११।

वात । पूर्वकालमें यह सम्पूर्ण जगत् जलके एकमार महावागरके रूपमें था । उन समय इसमें कम्पन नहीं था । आकाशका पता नहीं था। भूतलका कहीं नाम भी नहीं था।।११॥

तमसाऽऽवृतमस्पर्शमतिगमभीरदर्शनम् । निःशब्दं चाप्रमेयं च तत्र जहे पितामहः॥ १२॥ सर्व कुछ अन्धकारते आहत् या। शब्द और सर्वत

सव कुछ अन्धकारत आश्त या। या मी अनुमन नहीं होता या। वह एकाणव देखनेमें वड़ी सम्मीर या। उसकी कहीं सीमा नहीं यो, उसीमें वितामह ब्रह्माजीका प्राहुमीव हुआ। १२॥

अध्यानम् अञ्चलक्षेत्रस्य भास्तरं चापि वीर्यवानः। सोऽस्तुतद् वातमनिन च भास्तरं चापि वीर्यवानः। आकादामस्जञ्जोर्ध्वमधो भूमि च नेत्र्युतीम् ॥ १३॥ अक्षाकाद्यसम्बद्धाः विवासस्ते बायुः, अनि और वारी उन शक्तिशाओं पितामस्ते बायुः, अनि और वारी

सृष्टि की । आकाश, जपर, नीचे, भूमि तथा राजस्वन्द्रई। भी रचना की ॥ १३ ॥ नभः सचन्द्रतारं च नत्त्रजाणि प्रहास्तया । संवत्स्यराज्ञ्च मासान् प्रभानय तयान् श्रणान् ॥१४। चन्त्रमा तथा तार्सवहित आकाश, नशव, प्रह, संवत्स, ऋतु, मास, पक्ष, छव और क्षणोंकी सृष्टि मी उन्होंने दीकी॥ १४॥

ततः इतिरं लोकस्थं स्थापियता पितामहः । जनगामास भगवान् पुत्रातुत्तमतेजसः ॥ १५॥ मरीचिम्हपिमत्रि च पुलस्यं पुलहं कतुम् । वसिष्ठाङ्गिरसौ चोभौ रहं च प्रभुमीश्वरम् ॥ १६॥

तदनन्तर भगवान् ब्रह्माने लेकिक शरीर पारण करके मुनिवर मरीचि, अतिः पुलस्यः पुलदः कतुः वरिष्ठः अक्षिरा तथा लामान एवं ऐस्वर्यंष्ठे सम्पन्न चद्र—हन तेवस्त्री पुत्रोंको उरसन्न किया ॥ १५-१६ ॥

प्राचेतसस्तथा दक्षः कन्यापिष्टमजीजनत्। ता वै प्रह्मर्पयः सर्वाः प्रजार्थे प्रतिपेदिरे ॥ १७॥

प्रचेताओंके पुत्र दक्षने साठ कत्याओंको जन्म दिया । उन सबको प्रचाकी उत्पत्तिके लिये ब्रह्मपियोंने प्रबोह्पपर्मे

प्राप्त किया ॥ १७ ॥

ताभ्यो विश्वानि भूतानि देवाः पित्तगणास्तथा ।

गन्धर्वाप्तरस्रश्चेव रक्षांसि विविधानि च ॥ १८ ॥

पत्तिमृगमीनाश्च प्रवङ्गाश्च महोरगाः ।

सथा पिक्षगणाः सर्वे जळस्थळिवचारिणः ॥ १९ ॥

उद्भिदः स्वेदजाश्चेव साण्डजाश्च जरायुजाः ।

जक्षे तात जगत् सर्वे तथा स्थावरजङ्गमम् ॥ २० ॥

उन्हीं कत्याओं से समस्य प्राणी। देवता। पितरः गन्धर्कः अप्टराः नाना प्रकारके राक्षरः पद्मः पक्षीः मत्स्यः यानरः बहे-बहे नागः, जळ और स्टळमें विचरनेवाळे सब प्रकारके पश्चिगण, उद्मिकः स्वेदः अण्डल और स्वायुज प्राणी उत्सन्न हुए । तात । इस प्रकार सम्पूर्ण स्वावर-जङ्गम जगत् उत्सन्न हुमा ॥ १८-२० ॥

भूतसर्गीममं कृत्वा सर्वेळोकपितामहः। शाश्यतं वेदपदितं धर्मं प्रयुगुजे ततः॥२१॥

धर्वेळोकपितामह ब्रह्मने इन समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातनवर्मके पालनका मार रक्खा ॥ २१ ॥

तस्मिन् धर्मे स्थिता देवाः सहाचार्यपुरोहिताः । सादित्या वसवो सद्धाः ससाच्या मस्दश्चिनः ॥२२॥ आचार्य और पुरोहितगणींसहित देवताः शादित्यः

वक्षाणः वद्रमणः वाष्यमणः मस्द्रमणः तथा अध्वतीकुमार— वे वमी उत्त चनातन धर्ममें प्रतिष्ठित हुए ॥ २२ ॥ भृगवन्यद्गिरसः सिद्धाः काष्ट्रपास्त्र तपोधनाः । वसिष्ठगौतमागस्त्यास्त्रथा नारदपर्वतौ ॥ २३ ॥ भृष्ययो वालवित्त्यास्त्रथा सिकतास्त्रथा । धृतपाः सोमधायन्या वैद्यानरमरीतिपाः ॥ २४ ॥ अकुष्टाद्येव इंसास्त्र भृष्ययो वाणिनयोनयः । वानमस्थाः पृद्दनयश्च स्थिता ब्रह्मानुशास्त्रने ॥ २५ ॥ भृष्यः अति और अद्गिरा—ये विद्यमुनिः तपस्याके धनी

काक्ष्यगण, विविद्य, गीतम, अगस्त्य, देविष नारद, पर्वता बालखिक्य ऋषि, प्रमास, दिकत, त्रृतप ( घी पीकर रहने-वाले ), सीमप ( सोमपान करनेवाले ), वायव्य ( वायु पीकर रहनेवाले ), मरीचिप ( सर्यकी किरणींका पान करनेवाले ) और वैश्वानर तथा अकुछ (विना जोते-वोये उत्पन्न हुए अन्नसे जीविका चळानेवाले ), हसमुनि ( सन्याती ), अग्निसे उत्पन्न होनेवाले ऋषिगण, वानमस्य और पृषिनगण-ये समी महात्मा ब्रह्माजीकी आज्ञाके अधीन रहकर सनातनधर्मका पालन करने लगे ॥ २३-२५॥

दानवेन्द्रास्त्विकस्य तत् पितामहशासनम् । धर्मसापचयं चक्कः कोधलोभसमन्विताः॥ २६॥

परत दानवेश्वरोने कोध और लोमसे युक्त हो ब्रह्माबीकी उस आजाका उल्लङ्घन करके धर्मको हानि पहुँचाना आरम्म किया ॥ २६॥

हिरण्यकशिपुश्चेव हिरण्याक्षो विगेचनः। शम्बरो विप्राचिचिश्च विराधो नमुचिर्विकः॥ २७ ॥ पते चान्ये च यहवः सगणा दैत्यदानवाः। धर्मसेतुमतिकम्य रेमिरेऽधर्मनिश्चयाः॥ २८ ॥

हिरण्यकभिपुः हिरण्याका निरोचना शम्बरः विप्रचित्तिः विराधः नमुचि और यद्धि—ये तथा और भी शहुत से दैरा और दानन अपने दलके साथ धर्ममर्यादाका उच्छद्धन करके अधर्म करनेका ही हृद्ध निश्चय छेकर आमोद-प्रमोदमें जीवन व्यतीत करने लगे।। २७-२८ ।।

सर्वे तुरुयाभिजातीया यथा देवास्तथा वयम् । इत्येवं धर्ममास्थाय स्पर्धमानाः सुर्राष्टिमः॥ २९॥

वे सभी देख कहते थे कि इस और देवता एक ही जातिके हैं। अतः की देवता हैं। वैसे हम हैं। इस प्रकार जातीय पर्मका आश्रय लेकर दैत्यगण देवर्षियोंके साथ स्पर्धा रखने लगे ॥ १९॥

न प्रियं नाप्यतुकोशं चकुर्भूतेषु भारत। जीतुपायानतिकस्य दण्डेन रुरुधुः प्रजाः॥ ३०॥

भरतनन्दन ! वे न तो प्राणियोंका प्रिय करते थे और न उन्दर दयामाव ही रखते थे । वे साम, दाम और भेद— इन तीनो उपायोंको लॉघकर केवल दण्डके द्वारा समस्त प्रजाओको पीड़ा देने लगे ॥ २०॥

न जन्तुः संधिदं तैश्च द्रपीद्युरसत्तमाः। अय वै भगयान् ब्रह्मा ब्रह्मापिभिष्ठपश्चितः॥ ३१॥ तदा हिमवतः श्रद्धे युरम्ये पद्मतारके। शतयोजनिवस्तारे मणिरत्नचयाचिते॥ ३२॥

वे अधुरश्रेष्ठ घमण्डमे भरकर उन प्रजालीके साथ वातचीत भी नहीं करते थे । तदनन्तर ब्रह्मवियोंबिहत भगवान् ब्रह्मा हिमाल्यके सुरम्य शिखरपर उपस्थित हुए । यह इतना ऊँचा था कि आकाशके तारे उक्षपर विकितित कमलके समान जान पहते थे । उसका विस्तार सी योजनका या ! वह मीणयों तथा रत्नसम्होंने व्याप्त या ॥ ३१-३२ ॥ तस्मिन् गिरिचरे पुत्र पुष्पितद्वमकानने । तस्थौ स विद्युधश्रेष्ठो ब्रह्मा लोकार्यसिद्धये ॥ ३३ ॥

वेटा नकुळ ! बहाँके इस और वन फूछोंते परे हुए थे, उस श्रेष्ठ पर्वतिशिवसपर सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगत्का कार्य विद्व करनेके लिये उहर गये ॥ ३३ ॥ ततो वर्षसहस्रान्ते वितासमकरोत् प्रभुः । विधिसा कलपहष्टेम यथावचोपपादितम् ॥ ३४ ॥ ऋषिभिर्यक्षपद्वभिर्यथावत् कर्मकर्त्वभः ॥ ३५ ॥ सहिष्यस्राप्तिक्षपद्वभिर्यथावत् कर्मकर्त्वभः ॥ ३५ ॥ सामिद्धः परिसंकीर्णं दीप्यमानैश्च पावकैः ॥ ३५ ॥ काञ्चनैर्यक्षमण्डैश्च स्नातिष्णुभिरळंकृतम् ॥ ३६ ॥ स्वत्यं वैत्रगणेश्चैव प्रवर्रयक्षमण्डलम् ॥ ३६ ॥ स्वर्षां वेत्रगणेश्चैव प्रवर्रयक्षमण्डलम् ॥ ३६ ॥ स्वर्षां व्रह्मार्षीभिरश्चेव सदस्यैठपद्योभितम् ।

तदनन्तर कई सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर भगवान् महाने वास्त्रोक विधिक अनुसार वहाँ एक यज्ञ आरम्म किया । यज्ञञ्ज्ञाल महर्षियों तथा अन्य कार्यकृतीकोंने ययावत् विधिक अनुसार उस यज्ञका सम्पादन किया । वहाँ यश्चेदियोपर समियाएँ फैली हुई थीं। असह-जगह अग्निदंद प्रज्वेलित हो रहे थे। चमन्यमते हुए गुवर्गिनिर्मित यग्नपत्र यग्नमण्डण हो रहे थे। चमन्यमते हुए ग्रवर्गिनिर्मित यग्नपत्र यग्नमण्डण हो हो थे। वह यग्नमण्डण केष्ठ देवताओं। तथा समायद् बने हुए महर्षियों सुद्योगित होता या।। १४—१६६।। त्रा धोरतमं युन्तमुर्थाणां मे परिश्रुतम्।। ३०॥ चन्द्रमा विमलं ह्योम यथान्युदिततारकम्।

विकिथिं नि तथा भूतमुश्यितं श्रूयते तदा ॥ ३८ ॥
उस समय वहाँ एक अत्यन्त भयंकर घटना घटित हुईः
क्रिते मैने भृषियोंके मुँहरे सुना था। कैसे ताराओंके उपनेपर
निर्माल आकाशमे चन्द्रमाका उदय हो। उसी प्रकार उस यक्षमण्डपमे अनिनको इधर-उधर विखेरकर एक भयकर भूत
प्रकट हुआ। ऐसा सुना जाता है ॥ ३७-३८ ॥
नीलोश्यलस्वर्णामं तीक्षणदंष्ट्रं कृशोद्रम् ।
प्रांद्रं सुदुर्धर्षतरं तथेव ह्यमितोजसम् ॥ ३९ ॥

उतके शरीरका रंग नीलकमलके समान श्याम था। दादे अत्यन्त तीली दिलायी देती यीं और उसकापेट अत्यन्त कृश था। वह बहुत केंचा। परम दुर्धर्व और अमित तेजस्वी जान पड़ता था। १९॥

तिसान्तुत्पतमाने च प्रचचाल वसुन्ध्य । महोर्मिकलिताचर्तश्चुसुभे स महोद्धिः ॥ ४० ॥ उसके उत्पन्न होते ही धरती होलने लगीः सम्ब

हुवन उत्पन्न क्या से प्राप्त क्या क्षेत्र उठने क्यां॥ सुव्य हो उठा और उसमे उत्ताक तरंगोंने साथ भवर उठने क्यां॥ पेतुक्दका महोत्याताः शाखास्त्र मुमुखुर्द्धमाः। अग्रशास्त्रा दिशः सर्वाः पवनस्त्राशियो ववी ॥ ४१॥ अग्रशासो उत्कार गिरने क्यां। यहे यहे उत्याव अकट

आकाशसे उस्काएँ गिरने लगीं। यहे-यहे उत्पात प्रकट होने लगे। वृक्ष स्वय ही अपनी शासाओंको गिराने लगे। सम्पूर्ण दिशाएँ अञ्चान्त हो गयीं और अमद्गलकारी बायु प्रचण्ड देगसे बहुने लगी ॥ ४१॥

मुडुर्सुहुश्च भूतानि पान्यथन्त भयात् तथा। तदः स तुमुळं हृद्या तं च भूतमुपस्थितम् ॥४२॥ महर्षिमुरगन्धर्वाचुवाचेदं पितामहः।

सभी प्राणी भयके मारे बारवार व्यथित हो उटते थे। उस भयानक भूतको उपस्थित हुआ देस पितामह ब्रह्माने महर्षियों, देवताओं तथा गन्यवंशि कहा—॥ ४२६॥ मधैवं चिन्तितं भूतमसिर्नामेप वीर्यवान्॥ ४३॥ रक्षणार्थाय छोकस्य वधाय च सुरक्षियाम्।

भीने ही इस भूतका चिन्तन किया था। यह अधि नामधारी प्रवल आधुष है। इसे मैंने सम्पूर्ण जगत्की रक्षा तथा देवन्द्रीही अधुरोंके वचके लिये प्रकट किया है। ॥४१६॥ तत्काद्रपुरमुत्रकृष्य यभी निर्देशका एव सः॥४४॥ विसलस्त्रीष्णधारश्च कालान्तक इचोदातः।

तत्पश्चात् वह भृत उस रुपको त्यायकर तीत अट्टुर्न्न कुछ बढ़े खड़ाके रूपमे प्रकाशित होने लगा। उतकी धार बड़ी तीखी थी। वह चमचमाता हुआ खड़ा काल और अन्तक्रके समान उद्यत प्रतीत होता था॥ ४४५॥

ततः स शितिकण्डाय रुद्रायार्पभक्तेत्वे ॥ ४५ ॥ ब्रह्मा द्दावर्सि तीक्ष्णमध्रमेत्रतिवारणम् ।

इसके बाद ब्रह्माजीने अधर्मका निवारण करनेमे धर्मा बह तीखी तळवार चूपमचिद्धित ध्वजाबाळे मीटकण्ड भगवान् बहको दे दी ॥ ४५३॥

ततः स भगवान् रहो महर्षिजनसंस्तृतः ॥ ४६ ॥ प्रमुद्धासिममेयातमा रूपमन्यञ्चकार ह । चतुर्वाहुः स्पृदान् मूर्ष्या भूस्थितोऽपिः दिवाकरम् ४७ उस समय महर्षिगण चद्रदेवकी भूरि भूरि प्रशक्ष करते स्त्रो । तत्र अप्रमेयस्त्रस्य भगवान् रहते वह तस्त्रार स्वेकर एक दूसरा चत्रुर्युंज स्य धारण क्रियाः जो भृतस्वार राहा

होकर भी अपने मस्तकसे स्परिवक्त सर्ग कर रहा था।। ऊर्ध्यद्वशिर्महालिक्को मुखाज्यालाः समुत्युजन् । विकुचीन यहुधा वर्णान् नीलपण्डुरलोहितान्॥ ४८॥ उसकी दृष्टि कररकी और थी। वह महान् निह्न भारण

किये हुए था। मुखले आगकी लपट छोड़ रहा था और अपने अर्कीत नील, न्वेत तथा लोहित (लाल) अनेर प्रकारके रंग प्रकट कर रहा था॥ ४८॥ विश्वतकृष्णाजिनं वासो हेमग्रवरतारकम्।

नेत्रं चैकं छळाटेन भास्करप्रतिमं वहन् ॥ ४९ ॥ गुरुभातेऽतिविभले हे नेत्रे हप्णिपद्वले । असने काले मृगचर्मको वलके स्पर्मे धारण कर रहना

उसने काले मुराचिमका चलके एतम वारण कर राम या, जिसमें सुवर्णनिमित तारे जहें हुए थे। वह जनने छलाटमें सर्वेक समान एक तेजन्वी नेत्र धारण चरना था। उसके सिवा काले और विद्वास्त्रणके दो अत्यन्त निर्मय है। और जोमा पा गई थे॥ ४९६॥ ततो देवो महादेवः शूलपाणिर्भगाक्षिहा॥५०॥ सम्प्रगृह्य तु निर्विशः कालाग्निसमयर्जनम् । त्रिक्टं चर्म चोयम्य सविद्युतमिवाम्युदम् । चचार विविधान् मार्गान् महानळपराक्षमः॥५१॥ विषुम्वन्नसिमाकाशे तथा युद्धचिकपिया।

तदनन्तर भगदेवताके नेत्रीका नाश करनेवाले महान् वल और पराक्रमधे सम्पन्न शूल्याणि भगवान् महादेव काल और अन्निके तुस्य तेनस्त्री खञ्चको तथा विजलीसहित मेघके समान चमकीली तीन कोर्नीवाली ढालको हाथमें लेकर मॉति-मॉतिके मार्गोसे विचरने लगे और युद्ध करनेकी इच्छासे वह तलवार आकाशमें धुमाने लगे ॥ ५०-५१३॥ तस्य नादं विनदतो महाहास्तं च मुझ्वतः ॥ ५२॥

तस्य नार्वं विनद्तां महाहास्तं च मुञ्जतः ॥ ५२ ॥ वभौ प्रतिभयं रूपं तदा रुद्रस्य भारत । भरतनन्दन ! उस समय जोर-जोरते गर्जते और महान्

अइहार करते हुए रुद्रदेवका खरूप वड़ा मयकर प्रतीत होता था॥ ५२३॥ सद्भुष्धारिणं रुद्रं रौद्भकर्मीचक्कार्षया॥ ५३॥ निशस्य दानवाः सर्वे हृष्टाः समभिदद्वतः।

मयानक कर्म करनेको इच्छावे वैसा हो रूप धारण करनेवाले कहदेवको देखकर समस्त दानव हर्ष और उत्साहमें मरकर उनके उत्तर हट पढ़े ॥ ५३५ ॥ अध्ययभिष्ठास्थानकोतन प्रामीकिय संभोताको ॥ ५५३॥

नर्यात चनन कार ६० वद ॥ रहत ॥ अद्माभिक्षास्यवर्यन्त प्रदीसिक्ष तथोल्मुकैः ॥ ५४ ॥ घोरः प्रदरणैक्षान्यैः श्रुरधारैरयोमयैः ।

द्धुक छोग पत्थर करलाने छगे, दुख जलते छआठे चलाने छगे, दूखरे मयंकर अखन्याकॅरि काम छेने छगे और कितने ही छोइनिर्मित छुराँकी तीखी धाराँते चोट करने छगे। १४३ ॥

तवस्तु दानवानीकं सम्प्रणेतारमञ्जुतम्॥५५॥ वदं राष्ट्रा वलोहृतं मुमुमोह चचाल च।

तत्पश्चात् दानवरळने देखा कि देवनेनापतिका कार्य वैमालनेवाले उत्कट वलशाली चढ़देव युद्धले पीछे नहीं इट रहें हैं। तब वे भोहित और विचलित हो उठे॥ ५५५॥ चित्रं शीत्रपदत्त्वाच चरन्तमसिपाणिनम्॥ ५६॥ तमेकमसुराः सर्वे सहस्रामिति मेनिरे।

धीमवापूर्वक पैर उठानेके कारण विचित्र गतिसे विचरण -करनेवाले एकमात्र खड्डधारी चट्टदेवको चे सब अग्रुर सङ्खेंके समान समझने ख्ये ॥ ५६%॥

छिन्दन् भिन्दन् रुजन् छन्तन् दारयन् पोययन्नपि॥५७॥ अवरद् वैरिसङ्घेषु दावाग्निरिच कक्षगः ।

नैसे स्वी लकड़ी और शास-पूंसमें लगा हुआ दावानल वनके समस्त इसोंको नला देता है। उसी प्रकार मगवान् बह शानुसहरायमें दैखोंको मारते-काटते, चीरते-फाइते पायलकरते, छेदते तथा विदीर्ण और धराशायी करते हुए विचरने लगे ॥ असिवेगप्रभग्नाक्ते छिन्नवाहुकवश्रसः ॥ ५८ ॥ सम्प्रकीर्णान्त्रगात्राश्च पेतुरुव्यी महावलाः।

तल्बारके वेगसे उन खर्मे भगदङ्ग मच गयी। कितनीकी मुजाएँ और जॉर्षे कट गर्यी। बहुतीके बक्षास्थल विद्योग हो गये और कितनोके अरोरोंसे ऑर्ने बाहर निकल आर्यी। इस प्रकार वे महाबली दैत्यमरकर पृथ्वीपर गिर पड़े।। अपरे दानवा अग्नाः खड़पातावपीडिताः॥ ५९॥ अन्योन्यमभिनर्दन्तो दिशाः सम्प्रतिपेदिरे।

दूसरे दानव तळवारकी चोटले पीडित हो माग खड़े हुए और एक दूसरेको डॉट वताते हुए उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंकी शरण ळी॥ ५९६॥

भूमि केचित् प्रविविद्युः पूर्वतानपरे तथा ॥ ६० ॥ अपरे जम्मुराकाशमपरेऽम्भः समाविशन् ।

कितने ही धरतीमें घुष गये। बहुत-से पर्वतीमें छिप गये। छुछ आकारामे उड़ चले और दूसरे बहुत-से दानव पानीमें समा गये॥ ६०३॥

तिसम् महति संवृत्ते समरे भृशदारुणे ॥ ६१ ॥ वभूव भूः प्रतिभया मांसशोणितकर्द्मा ।

बह अत्यन्त दारुण महान् युद्ध आरम्म होनेपर पृथ्वीपर रक्त और मावकी कीच जम गयी। जिवसे वह अत्यन्त मयकर प्रतीत होने लगी॥ ६१३॥

दानवानां शरीरैक्ष पतितैः शोणितोक्षितैः ॥ ६२ ॥ समाकीर्णो महावाहो शैकैरिव सर्किगुकैः।

महानाहो ! खूनले छथपथ होकर गिरी हुई दानवोंकी कार्कोंते' दकी हुई यह भूमि पळाशके फूळांते युक्त पर्वत-क्षित्वरोंद्वाय आन्छादितनी जान पड़ती थी॥ ६२½॥ स कदो दानवान एत्वा छत्वा धर्मोत्तरं जगत्॥ ६२॥ पीट्रं क्षमयोत्क्षित्य चन्ने क्यं शिवं शिवः।

दानवींका वथ करके जगत्मे धर्मकी प्रधानता स्थापित करनेके पश्चात सगवान रहदेवने उस शैद्ध रूपको त्याग दिया। किर वे कस्याणकारी शिव अपने मञ्जलमय रूपसे सुद्योगित होने लगे॥ ६३६॥

ततो महर्षयः सर्वे सर्वे देवगणास्तथा ॥ ६४ ॥ जयेनाद्भुतकल्पेन देवदेवं तथार्चयन्।

ततश्चात् वस्पूर्णं महर्षियां और देवताओंने उस अद्भुत विवयसं सतुष्ट हो देवाधिदेव महादेवकी पूजा की ॥ ६४५ ॥ ततः स भगवान् रुद्रो दानवश्वतजोक्षितम् ॥ ६५ ॥ असि धर्मस्य गोप्तारं दृद्दौ सत्कृत्य विष्णवे ।

वदनन्तर मगवान् कहने दानवाँके खूनले रंगे हुए उट धर्मरक्षक खन्नको बढ़े सस्कारके साथ मगवान् विष्णुके हायमें दे दिया ॥ ६५३ ॥ विष्णुमेरीकये प्राटक्कारीकियोग्यानको ॥ १०००

विष्णुमेरीचये पादानमरीचिर्भगवानपि ॥ ६६॥ महर्षिभ्यो ददौ खङ्गमृषयो वासवाय च ।

यमवान् विष्णुने मरीचिकोः मरीचिने महर्षियोंको और महर्षियोंने इन्द्रको यह खज्ज मदान किया ॥ ६६३ ॥

He de jours : Aure

महेन्द्रो छोकपाछेम्यो छोकपाछास्तु पुत्रक ॥ ६७ ॥ मनवे सूर्यपुत्राय ददुः खद्गं सुविस्तरम्।

बेटा । फिर महेन्द्रने लोकपालींको और लोकपालींने सुर्यु-पुत्र मनुको वह विद्याल खड़ हे दिया ॥ ६७३ ॥ ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुपाणां त्वमीश्वरः ॥ ६८॥ असिना धर्मगर्भेण पालयस्व प्रजा इति ।

तलवार देकर उन्होंने मनुषे कहा—'तुम मनुष्योंके वासक हो। अतः इस धर्मगर्मित खन्नसे प्रजाका पाउन करो ॥ धर्मसेत्रमतिकान्ताः स्थूलस्यात्मकारणात्॥ ६९॥ विभन्य दण्डं रक्ष्यास्तु धर्मतो न यदच्छ्या। द्वीचा निम्रहो दण्डो हिरण्यवहुलस्तथा॥ ७०॥ व्यङ्गता च शरीरस्य वधो वानल्पकारणात ।

थसेरेतानि रूपाणि दुर्वायदीनि निर्दिशेत्॥ ७१॥ ·जो लोग स्थूल दारीर और सुरुम दारीरको साल देनेके

खिये धर्मकी मर्यादाका उच्छद्**घन करें**, उन्हें न्यायपूर्वक पृथक-पृथक दण्ड देना । धर्मपूर्वक समस्त प्रजाकी रक्षा करना किसीके प्रति स्वेच्छाचार न करना । कटुवचनसे अपराधीका दमन करना 'बाग्दण्ड' कहलाता है। जिसमें अपराधीने बहुत-सा सुवर्ण बसूछ किया जाय) वह 'अर्थदण्ड' कहछाता है। शरीरके किसी अङ्गविशेषका छेदन करना 'काय-दण्ड' कहा गया है। किसी महान् अपराधके कारण अपराधीका जो वथ किया जाता है। वह ध्याणदण्ड' के रूपमे प्रसिद्ध है । ये चारा दण्ड तळवारके दुर्निवार या दुर्धर्परूप हैं। यह बात समस्त प्रजाको बता देनी चाहिये ॥ ६९-७१ ॥ असेरेवं प्रमाणानि परिपाल्य व्यतिक्रमात्। स विसुज्याथ पुत्रं स्वं प्रजानामधिपं ततः॥ ७२॥

क्षपाद्धग्राह चेक्चाकुरिक्चाकोश्च पुरूरवाः॥ ७३॥ ·जब प्रजाके द्वारा धर्मका उल्लब्धन हो जाय वो खड़के द्वारा प्रमाणित ( साथित ) होनेवाळे इन दण्डोंका यथा-योग्य प्रयोग करके धर्मकी रक्षा करनी चाहिये।' ऐसा कहकर छोकपाठोंने अपने पुत्र प्रजापाङक मनुको विदा कर दिया । तत्पश्चात् मनुने प्रजाकी रक्षाके छिये वह खन्न क्षुपको दे दिया । क्षपरे इक्षाकु और इक्ष्वाकुरे पुरूरवाने उस तटवार-

यनुः प्रजानां रक्षार्थे श्रुपाय प्रददावसिम् ।

को ग्रहण किया ॥ ७२-७३ ॥ आयुद्ध तसाल्लेमे तं नहुपश्च ततो भुवि। ययातिर्नेहृपाश्चापि पृरुस्तसाध उन्धवान् ॥ ७४ ॥

पुरुरवारे आयुने, आयुरे नहुपने, नहुपरे ययादिने 'और ययातिसे पृक्ते इस भृतलपर वह खङ्क प्राप्त किया ॥७४॥ भूमिशयो

**अमूर्तरयसस्तस्मा**चतो भरतश्चापि दौष्यन्तिरुंभे भूमिशयादसिम्॥ ७५॥ पूर्वे अमूर्तरयाः, अमूर्तरयावे राजा भृमिशयने और

भूमिश्यसे दुष्यन्तकुमार भरतने उठ खन्नको ग्रहण किया !! तसाल्डेमे व धर्महो राजन्नेलविलस्तया।

ततस्त्वैछविछाल्लेभे धुन्धुमारो नरेश्वरः॥ ५६॥ राजन् ! उनसे धर्मज ऐल्बिटने वह तलवार प्राप्त सी ।

ऐछविळसे वह महाराज धुन्धुमारको मिली ॥ ७६ ॥ धुन्युमाराच काम्बोजो मुचुकुन्दस्ततोऽलभव । सुञ्जकुन्दान्मरुचञ्च मरुचादपि रैयतः॥ ७७॥ रैवताद् युवनाश्वश्च युवनाश्वात्ततो रघः। इक्ष्याकुर्वराजस्तस्माद्धरिणाभ्वः प्रतापवान् ॥ ७८॥ हरिणाश्वादसि छेमे शुनकः शनकादपि। उद्यानरोवे धर्मात्मा तसाद् भोजः स यादवः॥ ७९॥ यदुभ्यक्ष दिविलेंभे शिवेश्वापि प्रतर्वनः। प्रतदे**ना**द्धकथा पृपद्भ्वोऽएकादपि ॥ ८०॥

धुन्धुमार**से** काम्बोजने, काम्बोजसे **मु**चुकुन्दने, मुचुकुन्दने मरुत्तने, मरुत्तसे रैवतने, रैवतसे युवनाम्बने, युवनाम्बने इक्वाकुवंशी रघुने; रघुसे प्रतापी हरिणाक्वने; हरिणाक्वो धनकने, छनकते धर्मात्मा उद्यीनरने, उज्ञीनरते बहुवरी मोजने। यद्वंशियोंसे शिविने। शिविने प्रतर्दनने। प्रतर्दनने अष्टकने तथा अष्टकसे पुपदस्वने वह तलवार प्राप्त की॥ पृपद्भ्वाद् अरहाजो द्रोणस्तसात् कृपस्ततः। ततस्त्वं भावभिः साधै परमासिमवाधवान् ॥ ८१ ॥

पुपदश्वले मरद्वाजवंशी होणाचार्यने और होणाचार्यने कुपान्वार्यने खद्भविद्या प्राप्त की । फिर कुपान्वार्यके भार्यो सहित तुमने उस उत्तम खब्बका उपदेश प्राप्त किया है ॥८१॥ क्रिकास्तस्य नक्षत्रमसेर्यनश्च दैवतम्। रोहिणी गोत्रमस्याथ रुद्ध गुरुरुपमः॥८२॥ उस 'शरि' का नक्षत्र कृतिका है। देवता अग्नि है।

गोत्र रोहिणी है तथा उत्तम गुरु चद्रदेव ई ॥ ८२ ॥ असेरप्रौ हि नामानि रहस्यानि निवोध में। पाण्डवेय सदा यानि कीर्तयन् लभते जयम् ॥ ८३ ॥ पाण्डुनन्दन ! अधिके आठ गोरनीय नाम हैं। उन्हे मेरे मुंहते सुनो । उन नामीका कीर्तन करनेवाला प्रयय सुढमे

विजय प्राप्त करता है ॥ ८३ ॥ असिर्विशसनः खद्गस्तीक्ष्णधारो हुरासदः। श्रीगर्भो विजयश्चैव धर्मपालस्तर्थेव

१. असि, २. विगसन,३. खन्न,४. तीव्यवार,५. टुर सदः ६. श्रीगर्मः ७. विजय और ८. धर्मपाल-ये ही व

थाट नाम है || ८४ || अथ्यः प्रहरणानां च खहो माद्रवतीसुत। महेश्वरप्रणीतस्य पुराणे निस्तयं गतः॥८५॥ ( एतानि चैव नामानि पुराणे निश्चितानि वै । ) माद्रीनन्दन ! खडू सर आयुर्नीम थेए हैं। मगजान्

रुटने सबसे पहले इसका संचालन किया था। पुरापम रहनी श्रेष्ठताका निश्चय किया गया है । उनर्युक्त मारे नाम पुना हैने निश्चितरूपछे कहे गये हैं ॥ ८५ ॥ . धनुराद्यमस्विमः ।

<u>पृथुस्तृत्याद्यामास</u>

तेनेयं पृथिनी दुग्धा सस्पानि सुवहून्यपि । धर्मेण च यथापूर्वे वैन्येन परिरक्षिता॥८६॥

शतुरमन पृथुने सबसे पहले चतुपका उत्पादन किया या और उन्होंने ही इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके शस्यों (अन्तके वीजों) का दोहन किया था। उन वेनकुमार पृथुने पहलेके ही उमान धर्मपूर्वक इस पृथ्वीकी रक्षा की थी।। तवेतदार्षे माद्रेय प्रमाणं कर्तुमहीस । असेश्च पूजा कर्तृब्या सवा युद्धविशारदैः॥ ८७॥

मार्गनन्दन ! यह स्पृतियोंका बताया हुआ मत है। प्रमृह इसे प्रमाण मानकर इस्तर विश्वास करना चाहिये। युद्धविजारद पुरुषोंको सदा हीस्तङ्गकी पूजा करनी चाहिये। इत्येव प्रथमः फल्पोच्याच्यातस्ते सुविस्तरात् । असेहत्पत्तिसंसर्गो यथावद् भरतर्षभ ॥ ८८ ॥

मरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने आसि ( खङ्ग ) की उत्पत्ति-का प्रवङ्ग तुम्हे विस्तारपूर्वेक और यथावत्ररूपसे वताया है ! इससे यह सिद्ध हुआ कि खङ्ग ही आयुर्वेमें सबसे प्रथम प्रकट हुआ है ॥ ८८ ॥

सर्वेधैतिदेदं श्रुत्वा खड्डसाधनमुत्तमम् । छभते पुरुषः कीर्ति प्रेत्य चानन्त्यमस्तुते ॥ ८९ ॥

खड्नप्रप्तिका यह उत्तम असङ्ग सब प्रकारसे सुनकर पुरुष इस ससर्प कीर्ति पाता है और देहत्यागके पश्चात् अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ८९ ॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वेणि आपन्दार्भपर्वेणि सङ्गोत्पत्तिकथते पर्षपट्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत आपन्तर्भपर्वेमे सङ्गको उत्पत्तिका कथनविषयक एकसौद्याख्यां अध्याय पूरा हुआ १६६ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है रखोक मिळाकर कुछ ८९५ रखोक है )

#### सप्तषष्टचिकशततमोऽध्यायः

धर्म, अर्थ और कामके विषयमें विदुर तथा पाण्डवोंके प्रथक्-प्रथक् विचार तथा अन्तमें युधिष्टिरका निर्णय

वैशस्यायन जनाच इत्युक्तवति भीष्मे तु तूर्णीभूतं युधिष्टिरः ।

इत्युक्तवात भाष्म तु तृष्णीभृतं युधिष्ठिरः। पत्रच्छावसर्थं गत्वा आतृन् विदुरपञ्चमान्॥ १ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! यह कहकर

वशासायमञ्जा कहत ह—जनसम्य । यह कहकर वद भीष्मजी चुप हो गयेः तद राजा चुषिहिरने घर जाकर अपने चारों माहयों तथा पाँचनें विदुरजीने प्रश्न किया—॥ १ ॥ धर्मे चार्थे च कामे च छोकचुत्तिः समाहिता । तेयां गरीयान् कतमो मध्यमः को छघुश्च कः ॥२ ॥

- छोनोंकी प्रश्चित प्रायः धर्म, अर्थ और कामकी ओर होती है। इन तीनोंने कीन खबते श्रेष्ठ, कीन मध्यम और कीन छत्र हैं?॥ २॥ करिसक्षारमा निधातस्यख्यियगीवज्ञयाय है।

संहष्टा नैष्टिकं वाक्यं यथावद् वकुमहंश्य ॥ ३ ॥ 'इन तीनींपर विजय पानेके लिये विशेषतः किसमें सन

ख्याना चाहिये। आण सब क्षेत्र हम् और उत्साहकै साथ इस प्रश्नका ययानत्त्यसे उत्तर दें और वही नात कहे। जिसपर आपकी पूरी आखा हों? ॥ ३ ॥ ततोऽर्धगतितत्त्यक्षः प्रथमं प्रतिधानवान ।

जगाद बिहुरो वाक्यं धर्मशास्त्रमनुस्मरन् ॥ ४ ॥ तद अर्थकी गति और तस्को जाननेवाले प्रतिमाद्याली विदुरजीने धर्मशास्त्रम्म सम्मा

तन अयका गांत और तत्त्वको जाननेवाले प्रतिमाद्याली विदुर्त्जीने धर्मेशास्त्रका स्मरण करके सबसे पहले कह्या आरम्भ किया ॥ ४ ॥

विदुर उनान् वाहुश्रुत्वं तपस्त्यागः श्रद्धा वनिकेया श्रमा । भावशुद्धिदेया सत्त्वं संवमश्रात्मसम्पदः॥ ५॥

विदुरजी बोछे—राजन् [नहुतने गार्खोका अनुसीटनः तपस्याः 'त्यायः अद्वाः यजक्रमः समाः मानञ्जदिः, दयाः तत्य और संयमन्ये तब आत्माकी तम्पत्ति हैं [[\* ५ ]] ध्यक्-पृथक् । वचार तथा अन्तम थु।वाष्ट्रस्का । नणय एतद्वाभिपचस्व मा तेऽभूचछितं मनः । एतन्सूली हि धर्मार्थावेतदेकपदं हि मे ॥ ६ ॥ ग्रुकिष्ठिर । तुम दर्न्हाको मात करो । इनकी ओरसे तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिये । धर्म और वर्षकी जह ये ही हैं। भेरे मतमें ये ही परम पद हैं ॥ ६ ॥

धर्मेणैवर्षयस्तीर्णा धर्मे छोकाः प्रतिष्ठिताः । धर्मेण देवा वद्यधुर्वर्मे वार्धः समाहितः॥ ७ ॥ धर्मेते ही ऋषियाने संतर-समुदको पार किया है । धर्म-

पर ही समूर्ण छोक टिके हुए हैं। धर्मसे ही देवताओंकी उन्नति हुई है और धर्ममें ही अर्थकी भी खिति है ॥ ७ ॥ धर्मों राजन् गुणाश्रेष्ठों मध्यमी छार्य उच्यते । कामो यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ८ ॥

राज्य ! धर्म ही श्रेष्ठ गुण है। अर्थको मध्यम वताया जाता है और काम सवकी अपेक्षा छम्न है। ऐसा मनीधी पुरुष कहते हैं ॥ ८ ॥

वस्माद् धर्मप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना । - वधा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ ९ ॥ अतः मनको वगमें करके धर्मको अपना प्रवान ध्रेय

अतः भनका वृज्ञम करके धमेको अपना प्रधान ध्येय वनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियोंके वाय वैसा ही वर्ताय करना चाहिये, जैसा इस अपने लिये चाहते हैं ॥ ९ ॥

नैगम्पायन जवाच समाप्तवचने तस्मिनर्थशास्त्रविशारदः। पार्यो धर्मार्थतस्त्रक्षो जनी वाक्यं प्रचोदितः॥१०॥

चैशम्पायनजी कहते हैं — जनमेजय । विदुरजीकी वात समाप्त होनेपर धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले अर्थशालविद्यारद अर्जुनने युधिष्ठिरकी आग्रापाकर कहा ॥

अर्जुन जमान कर्ममूमिरियं राजनिह वार्तो प्रशस्यते। कृषिर्वाणिज्यगोरक्षं हिाल्पानि विविधानि च ॥ ११ ॥

अर्जुन चोले---राजन ! यह कर्म-भृमि है। यहाँ जीविकाके साधनभूत कमोंकी ही प्रशंसा होती है। खेती व्यापार गोपालन तथा मॉति-मॉतिके जिल्प—ये सब अर्थप्राप्तिके साधन है ॥ ११॥

अर्थ इत्येव सर्वेषां कर्मणामव्यतिकमः। न हातेऽर्थेन वर्तेते धर्मकामाविति धृतिः ॥ १२ ॥

अर्थ ही समस्त कमोंकी मर्यादाके पालनमें सहायक है। अर्थके बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते। ऐसा अतिका कथन है।। १२॥

विषयैरर्थवान धर्ममाराधयित्मुत्तमस् । कामं च चरितं शको दुष्प्रापमकृतात्मभिः॥ १३॥

घनवान् मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मका पालन और अजि-तेल्द्रिय पुरुषोंके लिये दुर्लम कामनाओंकी प्राप्ति कर सकता है।। अर्थस्यावयवावेतौ धर्मकामाविति

अर्थसिद्धया विनिर्वसावभावेतौ भविष्यतः ॥ १४॥ श्रतिका कथन है कि धर्म और काम अर्थके ही दो अव-यव हैं । अर्थकी सिद्धिसे उन दोनोंकी भी सिद्धि हो

जायगी ॥ १४ ॥

तद्रतार्थ हि पुरुषं विशिष्टतस्योनयः। भवानि सततं पर्यपासते ॥ १५॥ **ब्रह्माण**मिव

जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्माजीकी उपासना करते हैं। उसी प्रकार उत्तम जातिके मनुष्य भी सदा धनवान पुरुषकी

उपासना किया करते हैं ॥ १५ ॥

जढाजिनधरा दान्ताः पह्नदिग्धा जितेन्द्रियाः । सण्डा निस्तन्तवश्चापि बसन्त्यर्थार्थिनः पृथक् ॥ १६ ॥

जटा और मृगचर्म धारण करनेवाले जितेन्द्रिय संयतचित्त शरीरमें पद्ध धारण किये मुण्डितमस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थकी अभिलाषा रखकर पृथक्-पृथक् निवास करते हैं।। काषायवसनाश्चान्ये इमश्रुला हीनिषेविणः। विद्वांसधीव शान्ताध मुक्ताः सर्वेपरित्रहैः॥ १७॥ अर्थार्थितः सन्ति केचिद्परे खर्गकाङ्क्षिणः। कुलप्रत्यागमाश्चेके स्वं स्वं धर्ममनुष्ठिताः ॥ १८॥

सब प्रकारके संग्रहसे रहितः संकोचशीलः शान्तः गेरुआ वस्त्रधारीः दादी-मूंछ बढ़ाये विद्वान् पुरुष भी धनकी अमिलावा करते देखे गये हैं। कुछ दूसरे प्रकारके ऐसे लोग हैं। जो स्वर्ग पानेकी इच्छा रखते हैं और कुळपरम्परागत नियमोंका पालन करते हुए अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके धर्मोंका अनुष्ठान कर रहे हैं; किंतु वे भी धनकी इच्छा

रखते हैं ॥ १७-१८ ॥

आस्तिका नास्तिकाश्चेच नियताः संयमे परे। अप्रज्ञानं तमोभूतं प्रज्ञानं तु प्रकाशिता ॥ १९ ॥ दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम-परायण

पुरुष हैं, जो अर्थके हच्छुक होते हैं । अर्थकी प्रधानताको न

वानना तमोमय अज्ञान है। अर्थकी प्रधानताका ज्ञान प्रकार सय है ॥ १९॥

मृत्यान भोगेहिंपो दण्डैयों योजयति सोऽर्थवान् । पतन्मतिमतां श्रेष्ठ मतं मम यथातधम्। अनयोस्त निवोध त्वं बचनं वाक्यकण्ठयोः॥ २०॥

धनवान् वही है। जो अपने भृत्योंको उत्तम भोग और शत्रश्रीको दण्ड देकर उनको वहामें रखता है। वृद्धिमानीन श्रेष्ठ महाराज ! सुद्धे तो यही मत ठीक जॅचता है । था आ इन दोनोंकी वात सुनिये । इनकी वाणी कण्ठतक आ गयी है अर्थात् ये दोनीं भाई योलनेके लिये उतावले हो रहे है ॥२०॥

वैशभायन उवाच

ततो धर्मार्थकुशली माद्रीपुत्रावनन्तरम्। नकुछः सहदेवश्च वाक्यं जगरतः परम्॥ २१॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—राजन ! तदननार धर्म और अर्थके शानमे कुगल माद्रीकुमार नवल और सहदेवने अवनी उत्तम बात इस प्रकार उपिखत की ॥ २१ ॥

नकुलसहदेबावूचत्।

आसीनक्ष शयानश्च विचरत्नपि वा स्थितः। अर्थयोगं रहं कुर्याद् योगैहच्चावचैरि ॥ २२ ॥

नक्छ-सहदेव बोले-महाराज ! मनुष्यको बैठते। स्रोतेः चूमते-फिरते अथवा खडे होते समय भी छोटे-यटे हर वरहके उपायों हे धनकी आयको सुदृढ बनाना चाहिये ॥२२॥

अस्मिस्त वै विनिर्वृत्ते दुर्समे परमप्रिये। इह कामानवाप्नोति प्रत्यक्षं नात्र संशयः॥ २३॥

धन अत्यन्त प्रिय और दुर्लम वस्तु है। इतकी प्राप्त अथवा हिद्धि हो जानेपर मनुष्य सप्तारमे अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता है, इसका समीको प्रत्यक्ष अनुमन

है--इसमें स्थय नहीं है ॥ २३ ॥ योऽथों धर्मेण संयुक्तो धर्मो पश्चार्धसंयुतः। तिख त्वामृतसंवादं तसादेतौ मताविह ॥ २४ ॥ जो घन धर्मसे वुक्त हो और जो धर्म घनते सम्पन्न हो।

वह निश्चितरूपते आपके लिये अमृतके समान होगा। यह हम दोनीना मत है ॥ २४ ॥

अनर्थस्य न कामोऽस्ति तथार्थोऽधर्मिणः <u>कुतः</u>। तसादुहिजते लोको धर्मार्थोद् यो वहिष्कृतः ॥ २५॥

निर्धन मनुष्यकी कामना पूर्ण नहीं होती और घर्महीन यनुष्यको धन भी कैंसे मिल सकता है। जो पुरुप धर्मगुक अर्थसे विश्वत है। उससे सब लोग उद्दिस रहते हैं ॥ २५ ॥

तसाद् धर्मप्रधानेन साध्योऽर्थः संयतातमना । विश्वस्तेषु हि भूतेषु कल्पते सर्वमेद हि॥२६॥ इसिंजिये मनुष्य अपने मनको सयममें रखनर जीवनमे

धर्मको प्रधानता देते हुए पहले धर्मान्तरण वरके री रिग धनका साघन करें। क्योंकि धर्मगरायण पुरुपरर ही समस्य प्राणियोंका विश्वास होता है और क्य सभी प्राणी विश्वत करने त्याते हैं। तत्र मनुष्यका सारा काम स्वतः विद्व हो जाता है॥ २६॥

धर्मे समाचरेत् पृषं ततोऽर्थे धर्मसंयुतम् । ततः कामं चरेत् पश्चात् सिद्धार्थः स हि तत्परम् । २७।

अतः सनते पहले वर्मका आचरण करे; फिर धर्मयुक्त धनका छत्रह करे । इसके बाद दोनोंकी अनुकूछता रखते हुए कामका वेवन करे । इस प्रकार त्रिवर्णका सत्रह करनेले सनुष्य सफल्यनोरथ हो जाता है ॥ २७ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

विरेमतुस्तु तद् शास्यमुक्त्या तावश्यिनोः सुतौ। भीमसेनस्तदा शास्यमिदं चक्तुं प्रचक्रमे ॥ २८ ॥ वैशम्पायनजी कहते हैं—जनवेजय | इतना कहकर मुक्तुल और सहदेव लुप हो गये । तव भीमसेनने हुए तरह

कहना आरम्भ किया ॥ २८॥

#### भीमसेन उवाच

नाकामः कामयत्वर्थं नाकामो धर्ममिच्छति । नाकामः कामयानोऽस्ति तसमात् कामोविद्याच्यते।२९।

भीमसेन घोळे — घर्मराज ! जिसके मनमें कोई कामना नहीं है। उसे न हो। धन कमानेकी इच्छा होती है और न धर्म फरनेकी ही। कामनाहीन युद्धप तो काम (भोग) मी नहीं चाहता है। इसिज्ये निवगेमें काम ही सबसे बदकर है॥ २९॥ फामेन युक्ता च्रमुययस्तपस्येच समाहिताः। पळाशफळम्ळादा वासुभक्षाः सुसंयताः॥ ३०॥

किधी-न किसी कामनाचे स्युक्त होकर ही म्हण्विलोग सपस्यामें मन स्याति हैं। फरू मूल और पत्ते चत्राकर रहते हैं। बायु पीकर मन और हन्द्रियोंका स्वयम करते हैं॥ ३०॥ बेदोपवे देम्बपरें युक्ताः स्वाध्यायपारगाः। आद्यक्षकियायां च सथा दानप्रतिष्रहे॥ ३१॥

कामनार्थे ही छोत वेद और उपवेदोंका स्वाध्याय करते सथा उसमें पास्क्रत विद्वान् हो जाते हैं। कामनासे ही आदक्सें यडकर्में दान और प्रतिम्रहमें छोगोंकी प्रश्निस होती है ॥३१॥ विश्वाः कर्षकां गोपाः कारसः शिल्पिनस्तया । देवकर्मेक्रसञ्जेव युकाः कामेन कर्मस्तु ॥ ३२॥

व्यापारी, किसान, ग्वाडे, कारीगर और जिस्सी तथा देव सम्बन्धी कार्य करमेवाले छोग भी कामनासे ही अपने-अपने कर्मोमें छो। रहते हैं॥ ३२॥

समुद्रं वा विशन्त्यन्ये नराः कामेन संयुताः। कामो हि विविधाकारः सर्वे कामेन संवतम्॥ ३३ ॥

कामनाचे युक्त हुए दूचरे मनुष्य चमुद्रमे भी श्रुष्ठ जाते हैं। कामनाके विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामनाचे व्यक्ति है।। ३३॥

नास्तिनासीन्नाभविष्यद् भूतं कामात्मकात् परम्। एतत् सारं महाराज धर्मार्थावत्र संस्थिती ॥ ३४॥ सभी प्राणी कामना रखते हैं। उससे मिन्न कामनारहित प्राणी न कहीं है। न कभी या और न भविष्यमें होगा ही। अतः यह काम ही त्रिवर्गका सार है। महाराज ! घर्म और अयं भी इसीमें स्थित हैं। ३४॥ नवनीतं यथा द्रध्नस्तथा कामोऽर्थधर्मतः। अयस्तैलं हि पिण्याकाद् छुतं श्रेय उद्ध्वितः। श्रेयस्तैलं काष्टात् कामो धर्मार्थयोर्वरः॥ ३५॥

नैते दहीका सार मालन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थका सार काम है। नैसे खड़ीसे श्रेष्ठ तेळ है, तकसे श्रेष्ठ धी है और कुछके काछते श्रेष्ठ उसका पूळ और फळ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ रोनेंसि श्रेष्ठ काम है॥ १५॥ पुष्पतो सध्वित रसा काम आस्त्रां तथा रमुतः। कामो धर्मार्थयोगोंनिः कामश्राध तदारमकः॥ १६॥

जैसे फूलसे उसका मधु-गुल्य रस श्रेष्ठ है। उसी प्रकार धर्म और अर्थसे काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थका कारण है। अतः वह धर्म और अर्थकर है॥ १६॥

> नाकामतो प्राह्मणाः स्वन्नमर्थी-न्नाकामतो ददति प्राह्मणेभ्यः। नाकामतो विविधा स्रोकचेष्टा

सस्मात् कामः प्राक् विवर्गस्य दृष्टः ॥ ३०॥ विना किसी कामनाके ब्राह्मण अच्छे अन्नका भी मोजन नहीं करते और विना कामनाके कोई ब्राह्मणोंको धनका दान नहीं करते हैं। जगत्के प्राणियोंको जो नाना प्रकारकी चेश होती है, वह विमा कामनाके नहीं होती। अतः निवर्गम कामका ही प्रथम एवं प्रधान खान देखा गया है॥ ३७॥

> सुचारुवेषाभिरलंकुताभि-र्मदोत्कदाभिः त्रियदर्शनाभिः। रमस्य योषाभिरुपेत्य कार्म

कामो हि राजन् परमो भवेलः ॥ ३८ ॥ अतः राजन् ! आप कामका अवल्यान करके सुन्दर वेपवाली, आभूवणींचे विभूषित तथा देखनेमें मनोहर एवं मदमच सुवतियोंके साथ विहार कीजिये । इमलोगींको इस जगत्में कामको ही श्रेष्ठ मानना चाहिये ॥ ३८ ॥

शुद्धिर्ममेषा परिजास्थितस्य मा भून् विचारस्तव धर्मपुत्र । स्यात् संहितं सङ्किरफलगुसारं ममेति वाक्यं परमानुशंसम् ॥ ३९ ॥

धर्मपुत्र ! मैंने गहराईमें पैठकर ऐसा निश्चय किया है । मेरे इस कथनमें आपको कोई अन्यया विचार नहीं करना चाहिये । मेरा यह बचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुञ्क्रतारहित एवं सारभूत है। अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्तीकार कर सकते हैं ॥ ३९॥ धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या यो होकभक्तः स नरो ज्ञयन्यः। तयोस्त दाश्यं अवदन्ति मध्यं

स उत्तमों योऽभिरतिख्वां ॥ ४०॥ मेरे विचारते धर्म, अर्थ और काम तीनीका एक साथ ही तेवन करना चाहिये। जो इनमेंने एकका ही मक्त है, वह मनुष्य अथम है, जो दोके तेवनमें निधुण है, उसे मध्यम श्रेणीका बताया गया है और जो त्रिवर्गमें समानरूपते अनुरक्त है, वह मनुष्य उत्तम है॥ ४०॥

प्राज्ञः सुदृष्ट्यन्दनसारक्तिो विचित्रभाष्ट्याभरणैक्पेतः । ततो चचः संग्रह्विस्तरेण प्रोक्त्वायथीरात् विरस्तम भीमः॥ ४१ ॥

बुद्धिमान, बुद्धद्, चन्द्रनसारते चर्चित तथा विचित्र माळाओं और आञ्चलोंचे विभूषित मीमरेन उन चीर रच्छुओं रो संक्षेप और विस्तारपूर्वक पूर्वोक्त चचन कहकर चुप हो गये॥ ४१॥

ततो मुहूर्ताद्य धर्मराजो वाक्यानि तेषामनुचिन्त्य सम्यक्। उवाच वाचावितयं सम्यन् वै

छन्धश्रुतां धर्मसृतां चिरष्टः ॥ ४२ ॥ जिन्होंने महात्माओंके सुबते वर्षका उपदेश सुना है। उन धर्मात्माओंसे श्रेष्ठ धर्मराज युविष्ठिरने वो घड़ीतक पूर्व वकाओं-के बचनारर मछीभाँति विचार करके मुसकराते हुए, यह यथार्य बात कही ॥ ४२ ॥

युधिष्ठर उवाच

निःसंशयं निश्चितधर्मशास्त्राः
सर्वं अवन्तो विदितप्रमाणाः ।
विज्ञातुकामस्य ममेद्द वाक्यमुक्तं यहे निष्ठिकं तच्छुतं मे ।
द्वं त्ववद्यं गदतो ममापि
वाक्यं निवोधच्यमनस्यभावाः ॥ ४३ ॥
युधिष्ठिर वेळि—वस्त्रजो । इस्ते सदेद नहीं कि आपछोग धर्मशास्त्रों के विद्यान्तांपर विचार करके एक निश्चयपर
पहुँच चुके हैं । आपकोतीको प्रमाणीका भी कान भात है ।
से सबके विचार जानमा चाहता था। इस्रक्षिये मेरे सामने
यहाँ आपकोतीने जो अपना-अपना निश्चित विद्यान्त वताया
है, वह सब मैने ध्यानसे सुना है । अव आप, में जो कुछ

हुनिये॥ ४३॥ यो वे न पापे निस्तोन पुण्ये नार्ये न धर्मे मनुतो न कामे। विमुक्तदोषः समलोष्टकाञ्चनो विसुक्यते हुरबसुबार्यसिन्हेः॥ ४४॥

कह रहा हूं. पेरी उस बातको भी अनन्यचित होकर अवज्य

चो न पारमें रूमा ही और न पुष्पमें, न तो अयोंचारून में तसर हो न षमीने, न काममें ही । वह घर प्रभारते दोनें से रहित मनुष्प दुःख और सुखतो देनेवाली मिदिसीने सरारे ब्लिये मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टीके देले और सेनेंग उसका समान मान हो जाता है। ११ ४४ ।।

श्रुतानि जातिसरणात्मकानि जराविकारैश्च समन्वितानि । भूयश्च तैस्तैः प्रतिवेधितानि मोधं प्रशंसन्ति न तं च विद्यः ॥ ४५ । को प्रजन्मश्च गार्विको सरण करनेवाले तथा वटा

साक्ष प्रशासान्त न त च विद्याः ॥ ४५. । जो पूर्वजनस्त्री बातिको सराण करनेवाले तम इत् बखाके विकारसे शुक्त है, वे सनुष्य नाना प्रकार काशीर हु:खींके उपयोगसे निरन्तर पीड़ित हो शुक्ति ही प्रमण करते हैं, पर्यु इसलोग उस मोक्षके विषयमे जानते ही नहीं हैं ॥ ४५ ॥

स्नेहेन युक्तस्य न चास्ति मुक्ति-रिति स्वयम्मूर्मगवानुवाच। बुधाश्च निर्वाणपरा भवनित

वस्मान कुपौत् प्रियमप्रियं या। ४६॥ स्वयम्यू भगवान् त्रासात्रीका कथन है कि निषके मनी आशिक है। उसकी कभी प्रीता नहीं होती । भागीकार्य कार्ती मनुष्य ही मोक्षको प्राप्त होते हैं। अतः प्रवुख पुरुषको चाहिये कि वह किसीका प्रिय अपया अप्रिय न बरे।। ४६॥

एतत् प्रधानं च न कामकाये यथा नियुक्तोऽरिम तथा करोमि। मूतानि सर्वाणि विधिनियुङ्के विधिर्वर्व्वयानिति विच सर्वे॥ ४०॥

विभावकाश्वामा कि हिस्त क्षेत्र के स्वाप्त क

न कर्मणाऽऽकोत्यनवाष्यमये यद्भावि तहे भवतीति चित्त । त्रिवर्गहोनोऽपि हि विन्हतेऽये तस्माहहो स्रोकहिताय गुरुम् ॥ ४८॥

प्रमुख्य कर्महाराध्याप्य अर्थ नहीं वा कहता । जो होन हार है। वही होती है। इस वातको तुम सन लोग जान लो। मनुष्य निकारि है। इस वातको तुम सन लोग जान लो। मनुष्य निकारि होनेपर भी आवश्यक पदार्थको प्राप्त कर लेता है। जतः मोसप्राप्तिका गृट उपाय (जान) री लगानुका वासनिक कल्याय करनेवान्य है।। YC।।

हंग्रगमन उचान ततस्तर्यं चर्चानं मनोसुगं समस्तमाज्ञयततो हि हेतुमत् । तदा प्रणेदुध्य जहाँपरे च तं कुह्यवीरायच चक्रिर्ऽशिटम् हथ्या वैशस्पायनजी कहते हैं —जनमेजय । राजा ग्रुधिष्ठिर-की कही हुई वात बडी उत्तम, श्रुक्तिष्ठक और सनमें वैटने-वाली हुई। उसे पूर्ण्रूक्पसे समझकर वे सब माई वहे प्रसन्न हो इचनाद करने स्मे। उन सबने कुक्कुलके प्रमुख बीर ग्रुपिष्ठिरको अञ्जलि बॉषकर प्रणाम किया ॥ ४९॥

द्धचारुवर्णाक्षरचारुम्बितां मनोतुगां निर्धुतवास्यकण्टकाम् । निराम्य तां पार्थिव पार्थमाषितां गिरं नरेन्द्राः प्रदार्शस्त्ररेव ते ॥ ५० ॥ बनमेवय । युधिष्ठरकी उरु वाणीमे किसी प्रकारका

दोष नहीं था । वह अत्यन्त सुन्दर स्वर और त्यक्षनके

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धमैपर्वणि षद्भगोतायो ससपन्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वेन षद्भगोताविषयक एक सौ सरसठवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १६७ ॥

संनिवेञते विभूषित तथा मनके अनुरूप थी, उत्ते सुनकर समस्त राजाओने सुधिष्ठिरकी सृरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ५० ॥

> स चापि तान् धर्मसुतो महामना-स्तदा प्रतीतान् प्रशशंस वीर्यवान् । पुनञ्च पप्रच्छ सरिद्धरासुतं ततः प्रं धर्ममहीनचेतसम् ॥ ५१ ॥

पराक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिरने भी उन समस्त विश्वावपात्र नरेशों प्रव बन्धुकर्नोकी प्रगसा की और पुनः उदारचेता यङ्गानन्दन भीष्मजीके पास आकर उनसे उत्तम धर्मके विश्वमें प्रश्न किया ॥ ५१॥

## अष्टषष्टचिषकशततमोऽध्यायः

मित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतव्न गौतमकी कथाका आरम्भ

यधिष्ठिर उवाच

पितामह महाप्राज्ञ कुरूणां प्रीतिवर्धेन । प्रकृतं कञ्चित प्रवृक्ष्यामि तन्मे व्याख्यातुमर्हस्ति ॥ १ ॥

गुधिष्ठिरने कहा—कौरवङ्का प्रीति बदानेवाले महाजानी पितामह ! मैं कुछ और प्रथम आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ । मेरे उन प्रथमोका विवेचन कीजिये ॥ कीदशा मानवाः सीम्याः कैः श्रीतिः प्रमाधित । आयत्यां च तदात्वे च के क्षमास्तान् वदस्य मे॥ २ ॥

सीम्य स्वमावके मजुन्य कैसे होते हैं है किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है है तर्नमान और मविन्यमें कौनसे मजुन्य उपकार करनेमें समर्थ होते हैं उन सबका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

न हि तत्र धनं स्फीतं न च सम्यन्धिवानधवाः । तिष्ठन्ति यत्र सुहृद्दस्तिष्ठन्तीति मतिर्मेन ॥ ३ ॥

मेरी तो यह घारणा है कि जिस स्थानपर सुद्धद् सह होते हैं, वहाँ न तो प्रसुर धन काम दे सकता है और न सम्बन्धी तथा वर्ष्युंचान्धव ही उहर सकते हैं ॥ ३ ॥ सुर्केभी हि सुद्धच्छीता दुर्छभन्न हितः सुद्धत्। पत्तद् धर्मभृतां श्रेष्ठ सर्वे व्याख्यातुमहीसि ॥ ४ ॥

हितकी यात सुननेवाळा सुह्द दुर्छम है तथा हितकारी सुद्धद् भी दुर्जम ही है। वर्मालाओंमें श्रेष्ठ पितामह। इन सब प्रकोंका आप विशद विवेचन कीजिये॥ ४॥

भीष्म उवाच

संघेयान पुरुषान राजनसंघेयां स्व तस्वतः। वदतो मे निवोध त्वं निविष्ठेन सुधिष्ठिर ॥ ५ ॥ भीषाजीने करा-स्वाराधिक स्व

भीष्मजीने कहा—राजा युषिष्ठर । किनके साथ संधि (मित्रता) करनी चाहिये और किनके साथ नहीं । यह बात

में तुम्हें ठीक-ठीक बता रहा हूं । तुम सब कुछ ध्यान देकर सुनो ॥ ५ ॥ लुन्धः कृरस्त्यक्तधर्मा निकृतिः शठ एव च । **भुद्रः पापसमाचारः सर्वशङ्की तथालसः ॥ ६ ॥** दीर्घसूत्रोऽनुज्ञः ऋषो गुरुदारप्रधर्षकः। व्यसने यः परित्यामी दुरातमा निरपत्रपः॥ ७ ॥ सर्वतः पापदर्शी च नास्तिको वेदनिन्दकः। सम्प्रकीर्णेन्द्रियो लोके यः कामं निरतश्चरेत् ॥ ८॥ असत्यो लोकविद्विष्टः समये चानवस्थितः। पिग्रनोऽथाकृतप्रहो मत्सरी पापनिश्चयः॥ ९ ॥ द्रःशीलोऽथाकृतात्मा च नृशंसः कितवस्तथा। मित्रैरपक्ततिनित्यमिच्छतेऽर्थे परस्य ददतथ यथाशकि यो न तुष्यति मन्दर्धाः। अधैर्यमपि यो युङ्के सदा मित्रं नर्षभ ॥ ११॥ अस्पानकोधनोऽयुक्तो यश्चाकस्माद् विरुध्यते । सहदक्षीय कल्याणानाशु त्यजति किल्विषी ॥ १२ ॥ अल्पेऽप्यपकृते मृढस्तथाशानात् कृतेऽपि च। कार्यसेवी च मित्रेषु मित्रद्वेषी नराधिष॥ १३॥ शत्रुमित्रमुखो यक्ष जिह्मप्रेशी विलोचनः। न विरज्यति कल्याणे यस्त्यजेत् तादृशं नरम्॥ १४॥ पानपो द्वेपणः क्रोधी निर्घृणः परुषस्तथा। परोपतापी मित्रधुक् तथा प्राणिवधे रतः॥१५॥ कृतष्मश्चाधमो लोके न संधेयः कदाचन। छिद्रान्वेपी हासंधेयः संघेयानिप मे ऋणु ॥ १६॥

बो लोमी। कूर, धर्मलागी। कपटी शठः शुद्रः पापा-चारी। धवपर धदेह करनेवाला, आलसी। दीर्वस्त्री। कुटिल। निन्दितः शुरुपत्नीगामी। संकटके समय साथ छोड़कर चल देनेवालाः दुरात्माः निर्लजः सद ओर पापपर्ण दृष्टि द्वालनेवालाः नास्तिकः वेदोंकी निन्दा करनेवालाः इन्द्रियोंको खला छोडकर जगतमे इच्छानसार विचरनेवालाः झठाः सबके देखका पात्रः अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर न रहनेवालाः चुगलखोरः अपवित्र बुद्धिवाला, ईर्ष्याङ्कः पापपूर्ण विचार रखनेवाला, दुष्ट स्वमाव-वालाः मनको वशमें न रखनेवालाः नृगंतः धर्तः भित्रीकी बुराई करनेवालाः सदा दूसरीका घन लेनेकी इच्छा रखने-वालाः यथाशक्ति देनेवालेपर भी संतुष्ट न रहनेवालाः मन्द-बुद्धिः मित्रको भी सदा धैर्यसे विचलित करनेवालाः असाव-घानः बेमीके क्रोध करनेवाळा अकस्मात विरोधी होकर कल्याणकारी सहदोंको भी शीघ ही त्याग देनेवालाः अनजान-में थोडा-सा भी अपराध बन जानेपर मित्रका अनिष्ट करने-वालाः पापीः अपना काम बनानेके लिये ही मित्रींसे मेल रखनेवालाः वास्तवमे मित्रहेषीः मुखसे मित्रताकी वार्ते करके भीतरसे शत्रुभाव रखनेवाळा, कुटिळ दृष्टिसे देखनेवाळा, विपरीतदर्शी, भळाईसे कभी पीछे न हटनेवाळे मित्रको भी त्याग देनेवाला, शराबी, द्वेषी, कोषी, निर्देशी, कूर, दूसरोंको सताने-वाला, मित्रद्रोही, प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला, कृतध्न तथा नीच हो, संतारमें ऐसे मनुष्यके साथ कभी सचि नहीं करनी चाहिये। जो दूसरोंका छिद्र खोजवा हो, वह भी स्थि करनेके योग्य नहीं है। अब लंधि करनेके योग्य पुरुषींको बता रहा हैं। सुनो ॥ ६-१६ ॥ क्रुलीना घाक्यसम्पन्ना शानविशानकोविदाः । रूपवन्तो गुणोपेतास्तथाऽछुन्धा जितश्रमाः ॥ १७॥ सन्मित्राश्च कृतबाश्च सर्वेशा लोभवर्जिताः। माञ्जूर्यग्रणसम्पन्नाः सत्यसंघा जितेन्द्रियाः ॥ १८॥

व्यायामशीलाः सततं कुळपुत्राः कुळोद्रहाः। दोषैः प्रमुक्ताः प्रथितास्ते प्राह्माः पार्थिवैनेराः ॥ १९ ॥ जो कुछीनः बोलनेमें समर्थः ज्ञान-विज्ञानमें कुशलः रूपवान्। गुणवान्। लोभहीन। काम करनेसे कमी न यकने-वाले। अच्छे मित्रींसे सम्पन्न, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोमसे दूर रहने-वालेः मधुरस्वभाववालेः सत्यप्रतिज्ञः जितेन्द्रियः सदा व्यायाम-शीलः उत्तम कुलकी सतानः अपने कुलका भार वहन करनेमें समर्थ, दोषश्चन्य तथा लोकर्मे विख्यात हीं, ऐसे मनुष्योंको राजा अपना मित्र बनावे ॥ १७-१९॥ यथाशकि समाचाराः सम्प्रतुष्यन्ति हि प्रभो ।

नास्थाने कोधवन्तश्चन चाकसाद् विरागिणः। विरक्ताश्च न दुष्यन्ति मनसाप्यर्थकोविदाः॥ २०॥ आत्मानं पीडयित्वापि सुहत्कार्यपरायणाः। विरज्यन्ति न मिनेभ्योवासो रक्तमिवाविकम् ॥ २१ ॥ क्रोधाच लोभमोहाभ्यां नानर्थे युवतीपु च। न दर्शयन्ति सुदृदो विश्वस्ता धर्मवत्सलाः॥ २२॥ लोष्टकाञ्चनतुल्यार्थाः सुहत्सु हदबुद्धयः।

चरन्त्यभिमानानि सृष्टार्थमनुपहिणः॥ २३॥

संगृह्यतः परिजनं साम्यर्थपरमाः सदा। ईंदरीः पुरुपश्रेष्टेर्यः संधि करते नृषः॥ २४। तस्य विस्तीर्यते राज्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिय।

प्रमो ! जो अपनी शक्तिके अनुमार कतंत्र्यमा टीर-शंक पालन करते और संतप्त रहते हैं। जिल्हें वेगीके क्रीय जन थाता, जो अकस्मात स्नेहका त्याग नहीं करते, जो उदारी हो जानेपर भी मनसे कभी बुराई नहीं चाहते। अर्थके ताहरे समझते हैं और अपनेको कप्टमें डालकर भी हितैपी पुरुरेंह कार्य सिद्ध करते हैं । जैसे रॅगा हुआ ऊनी करड़ा अरना क नहीं छोडता। उसी प्रकार जो भित्रकी आरमे विरक्त नरी होते हैं। जो को बबश मित्रका अनुर्थ करनेमें अहत्त नहीं होते हैं तथा लोम और मोहके वशीभृत हो मित्रकी पुनिर्देश अपनी आसक्ति नहीं दिखाते। जो मित्रके विश्वासमान और धर्मके प्रति अनुरक्त हैं। जिनकी दृष्टिमें मिट्टीना देला और सोना दोनो एक-से हैं। जो सदा सहदेंकि प्रति सुन्धिर बद्धि रखनेवाले हैं। सबके लिये प्रमाणभूत शासीं है अनुसार चलते है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए धनमें ही सनुष्ट रहते हैं, जो कुदुम्बका समह रखते हुए सदा अपने सुट्द एवं स्वामीके कार्य-साधनमे तत्तर रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ जो राजा सिध ( मेल ) करता है। उनका राज्य उसी तरह बढता है। जैसे चन्द्रमाकी चॉदनी २०-२४ई शास्त्रनित्या जितकोधा वस्त्वन्तो रणे सदा ॥ २५॥ जन्मदालिगुणोपेताः संघेयाः पुरुपोत्तमाः।

जो प्रतिदिन शास्त्रोंका स्वाध्याय करते है। होधकी काबृमे रखते हैं और युद्धमें सदा प्रवस रहते हैं। जिनका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है, जो जीलनान् और श्रेष्ठ गुणोसे सम्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ पुरुष ही भित्र बनानेके योग्य होते हैं ॥ २५३ ॥

ये च दोषसमायका नराः प्रोक्ता मयानघ ॥ २६॥ तेषामप्यथमा राजन् कृतच्ना मित्रघातकाः। त्यक्तन्यास्तु दुराचाराः सर्वेपामिति निध्ययः॥२७॥

निष्पाप नरेश ! मैंने जो दो खुक्त मनुष्य वताये हैं। उन सबसे अघम होते हैं कृतस्त । वे मित्रीकी हत्यातर कर डाळते हैं। ऐसे दुराचारी नराधमीको दूरस ही त्यात देना चाहिये । यह सरका निश्चय है ॥ २६-२७ ॥

युधिष्टर उनाच

विस्तरेणाय सम्बन्धं भ्रोतुमिन्छामि तत्वतः। मित्रद्रोही कृतव्तक्ष्य यः मोकस्तद् वद्ख मे ॥ २८॥ युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! आपने जिने मिन्द्रोही

और कृतव्य कहा है। उसका यथार्थ इतिराम क्या है। दर में विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। आए एना व्यक्ते मुझे वताइये ॥ २८ ॥

भीष्म उवाच

इन्त ते वर्तियच्येऽहमितिहासं पुरातनम्। उदीच्यां दिशि यद् वृत्तं म्हेच्छेषु मनुजापिए॥ २९।

ध्यदेष्

भीष्मजीने कहा-नरेश्वर । मै प्रसन्नतापर्वक तम्हे एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। यह घटना उत्तरिकार्में म्लेन्डोंके देशमें घटित हुई थी ।। २९ ॥

ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कश्चिद चै ब्रह्मवर्जितः । ग्रामं वद्धियतं वीस्य प्राविशद भैक्ष्यकाङ्क्या ॥ ३० ॥

मध्यदेशका एक ब्राह्मणः जिसने वेद विरुक्तल नहीं पढा था। कोई सम्पन्न गाँव देखकर उसमें भीख साँगनेके लिये गया ॥ ३० ॥

दस्यूर्घनयुतः सर्ववर्णविशेषवित । ब्रह्मण्यः सत्यसंध्रश्च दाने च निरतोऽभवतः ॥ ३१ ॥

उस गॉवमे एक धनी डाक् रहता याः जो समस्त वर्णोंकी विशेषताका जानकार या ! उसके हृदयमें ब्राह्मणींके प्रति मक्ति यी । वह चत्यप्रतिज्ञ और दानी या ॥ ३१ ॥ तस्य क्षयमुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । प्रतिश्रयं च घासार्थं भिक्षां चैवाय वार्षिकीम् ॥ ३२ ॥ प्रादात तस्मै स विषाय बखं च सहशं नवम् । नारीं चापि घयोपेतां भर्जा विरहितां तथा ॥ ३३॥

ब्राह्मणने उसीके घर जाकर मिलाके लिये याचना की । दस्यने ब्राह्मणको रहनेके लिये एक घर देकर वर्षभर निर्वाह करमें में योग्य अन्नकी मिक्षाका प्रवन्त कर दिया। उपयुक्त नया वस्त्र दिया और उसकी वेवामें एक युवती दासी भी दे दी। जो उस समय पतिसे रहित थी ॥ ३२-३३ ॥ प्तत् सम्प्राप्य दृष्टातमा दस्योः सर्वे द्विजस्तथा । तस्मिन गृहवरे राजंस्तया रेमे स गौतमः ॥ ३४ ॥

राजन् । इस्युसे ये सारी वस्तुऍ पाकर बाह्यण सन-ही-मन बद्दा प्रसन्न हुआ और उस सुन्दर गृहमें दासीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा ॥ ३४॥

कुटुम्यार्थं च दास्याश्च साहारयं चाप्यथाकरोत्। तत्रावसत् स वर्षाश्च समुद्धे शवरालये ॥ ३५ ॥

वह दारीके कुटुम्बके लिये कुछ सहायता भी करने ल्या । ब्राह्मणने भीलके उस समृद्धिशाली मवनमें अनेक वर्षी-तक निवास किया ॥ ३५ ॥

वाणवेधे परं यतनमकरोच्चेव गौतमः। चकाङ्गान् स च नित्यं वै सर्वतो वनगोचरान्॥ ३६॥ जवान गौतमो राजन् यथा दस्युगणास्तथा। हिंसापद्रर्घुणाहीनः सदा प्राणिवधे रतः॥ ३७॥

उसका नाम गौतम या । उसने नाण चळाकर ळह्य वैघनेका वहाँ वडे यत्नके साथ अभ्यास किया। राजन् ! गौतम भी दस्युओं ही तरह प्रतिदिन जंगलमे सन ओर धूम-फिरकर ईंसोंका शिकार करने स्था । वह हिंसामें वडा प्रवीण या । उसमें दया नहीं थी । वह सदा प्राणियोंको मारनेकी ही ताकमें लगा रहता था ॥ ३६-३७ ॥

गौतमः संनिकपण दस्युभिः समतामियात्। तथा तु वसतस्तस्य वस्युधामे सुखं तदा ॥ ३८॥ व्यतमन बहवो मासा निघ्नतः पक्षिणो बहुन् ।

डाकुओंके सम्पर्कमें रहनेसे गौतम भी उनके ही समानप्रा डाकू वन गया । डाकुऑके गॉवमें सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन वहत-से पक्षियोंका शिकार करते हुए उसके कई महीने वीत गये ॥ ३८५ ॥

ततः कदाचिदपपे द्विजस्तं देशमागतः॥३९॥ जढाचीराजिनधरः खाध्यावपरमः शुचिः। विनीतो नियताहारी ब्रह्मण्यो चेदपारगः॥ ४०॥

तदनन्तर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गॉवमें आयाः जो जटाः वल्कल और मृगचर्म घारण किये हुए था। वह स्वाध्यायपरायणः पवित्रः विनयीः नियमके अनुकल भोजन करनेवालाः ब्राह्मणमक तथा वेदीका पारकत विद्यान् था॥ ३९-४०॥

स ब्रह्मचारी वहेरयः समा तस्यैव सुवियः। तं दस्युवासमगमद् यत्रासौ गौतमोऽवसत् ॥ ४१॥

वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौतमके ही गाँवका निवासी तथा उसका परम प्रिय मित्र था और धूमता हुआ डाकुर्लोंके उसी गोंवमें जा पहेंचा था। अहाँ गौतम निवास करता था ॥ ४१॥

स त विप्रगृहान्वेषी शुद्धान्नपरिवर्जकः। ग्रामे दस्यसमाकीर्षे व्यचरत् सर्वतोदिशम् ॥ ४२ ॥

वह ग्रद्रका अन्न नहीं खाता था। इसलिये दरगुओंसे भरे हुए उस गाँवमें ब्राह्मणके घरकी तलाश करता हुआ सब और धूमने छगा ॥ ४२ ॥

ततः स गौतमगृहं प्रविवेश द्विजोत्तमः। गौतमञ्जापि सम्प्राप्तस्तावन्योन्येन संगती ॥ ४३ ॥

घुमत:-चामता यह श्रेष्ठ ब्राह्मण गीतमके घरपर गया। इतनेहीमें गीतम मी शिकारसे छौटकर वहाँ आ पहुँचा। उन दोनोंकी एक दूसरेंसे मेंट हुई ॥ ४३ ॥

चकाङ्गभारस्कन्धं तं धनुष्पणि धृतायुधम्। रुधिरेणावसिकाङ्गं गृहद्वारमुपागतम् ॥ ४४ ॥ तं दृष्टा पुरुषादाभमपृष्वस्तं क्षयागतम्।

अभिहाय द्विजो बीडिनिर्दं वाक्यमथावनीत् ॥ ४५॥ ब्राह्मणने देखा। गौतमके क्षेपर मारे गये हंसकी छादा है। हाथमें धनुष और वाण है। सारा शरीर रक्तसे सींच उठा है। घरके दरवाजेपर आया हुआ गौतम नरभक्षी राक्षकके समान जान पड़ता है और ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट हो चुका है। उसे इस अवस्थामे घरपर आया देख ब्राह्मणने पहचान छिया । पहचानकर वे बड़े छजित हुए और उससे इस प्रकार वोळे--॥ ४४४५॥

किमिर् कुरुपे मोहाद् विप्रस्तवं हि कुलोहहः। मध्यदेशपरिकातो दस्युभावं गतः कथम् ॥ ४६॥ ध्यरे। त् मोहवश यह स्याकर रहा है ? त् तो मध्यदेश-का विख्यात एव कुछीन ब्राक्षण या। यहाँ डाक् कैसे वन

गया १ ॥ ४६ ॥

पूर्वीन स्मर हिज शातीन प्रख्यातान वेदपारगाना तेषां वंदोऽभिजातस्त्वमीदशः कुळपांसनः॥ ४०॥

'ब्रह्मन ! अपने पूर्वजीको तो याद कर । उनकी कितनी ख्याति थी। वे कैसे वेदोंके पारकत विद्वान, ये और त उन्होंके वंशमे पैदा होकर ऐसा कुलकलडू निकला || ४७ || **अवबुध्यात्मनाऽऽत्मानं स**त्त्वं शीलं श्रुतंदमम् । अनुकोशं च संस्मृत्य त्यज चासिममं द्विज ॥ ४८ ॥

खाब भी तो अपने-आपको पहचान ! त् दिज है; अतः द्विजोन्वित सत्त्व, शील, शास्त्रज्ञान, सयम और दयाभावको याद करके अपने इस निवासस्थानको त्याग दे ॥ ४८ ॥ स प्वमुक्तः सुद्भवा तेन तत्र हितैषिणा।

प्रत्यवाच ततो राजन विनिश्चित्य तदार्तवत्॥ ४९॥ राजन् ! अपने उस हितेषी सहदके इस प्रकार कहनेपर कुछ निश्चय करके मन-ही-मन

होकर बोळा-- || ४९ ||

निर्धनोऽस्मि द्विजश्रेष्ठ नापि चेदविदप्यहम्।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपस्त्रैपर्वणि कृतहोपाल्याने अष्टपष्टग्रधिकशततमोऽप्यायः ॥ १६८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपत्रके अन्तर्गत आपद्धमेषत्रेमें कृतनकाठपाख्यानविषयर एक सौ अहसठत्रों श्रद्याण पूग हुआ। १६८॥

त्वहर्शनात त विशेन्द्र कतार्थोऽसम्बद्ध वै दिजा आवां हि सह यास्यावः श्वो यससाद्य शर्वरीम ॥ ५१ ॥ विप्रेन्ट । आज आपके दर्शनसे में कतार्थ हो गया।

विचार्थमिह सम्प्राप्तं विद्धि मां हिजसत्तम ॥ ५०॥

अतः द्विजप्रवर । मुझे धन कमानेके लिये इधर अपरा

हआ समझें ॥ ५० ॥

•िंद्र जशेष्ठ । मैं निर्धन हें और वेदकों भी नहीं जनता.

ब्रह्मन ! अव रातभर यहीं रहिये। कल सबेरे हम रोनी साय ही चर्डेंगे' ॥ ५१ ॥

स तत्र न्यवसद् विषो घृणी किञ्चिदसंस्पृशन् । श्वधितरछन्द्यमानोऽपि भोजनं नाभ्यनन्दत् ॥ ५२ ॥

वह ब्राह्मण दयाछ या।गौतमके अनुरोधते उसके यहाँ टर्र गयाः किंतु वहाँकी किसी भी वस्तुको हायरे छुआ भी नहीं। यद्यपि वह मूखा था और भोजन करनेके लिये गीतमद्वारा उससे बड़ी अनुनय-विनय की गरी। तो भी विसी तरह वहाँ रा अन्न ग्रहण करना उसने खीकार नहीं किया॥ ५२ ॥

एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

गीतमका समुद्रकी ओर प्रस्थान और संघ्याके समय एक दिव्य वकपक्षीके घरपर अतिथि होना

भीष्म उवाच तस्यां निद्यायां न्युष्टायां गते तस्मिन् द्विजोत्तमे ।

निष्क्रम्य गौतमोऽगच्छत् समुद्रं प्रति भारत॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं-भारत । जब रात बीती। सबेरा

हुआ और वर श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँसे चला गया, तव गौतम भी घर छोड़कर समुद्रकी ओर चल दिया ॥ १ ॥ सामुद्रिकान् स वणिजस्ततोऽपश्यत् स्थितान् पथि। स तेन सह सार्थेन प्रययी सागरं प्रति॥ २॥

रास्तेमें उसने देखा कि समुद्रके आसपास रहनेवाले कुछ व्यापारी वैश्य ठहरे हुए हैं। वह उन्होंके दलके साथ हो लिया

और समुद्रकी ओर जाने लगा ॥ २॥ स तु सार्थो महान् राजन् कस्मिश्चिद् गिरिगहरे। मत्तेन द्विरदेनाय निहतः प्रायशोऽभवत्॥ ३॥

राजन् ! वैश्योंका वह महान् दछ किसी पर्वतकी गुफार्मे हेरा डाले हुए या । इतनेहीमे एक मतवाले हाथीने उस प्र आक्रमण कर दिया । उस दलके अधिकाश मनुष्य उसके द्वारा मारे गये ॥ ३ ॥

स कथंचिद् भयात् तसाद् विमुक्तो ब्राह्मणस्तथा । कांदिग्भूतो जीवितार्थी प्रदुद्वाबोत्तरां दिशम्॥ ४ ॥

गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भयते छूट तो गया; परंतु उस चन्नराहरमे वह यह निर्णय न कर सका कि मुझे किस दिशामे जाना है १ अपने प्राण वचानेके लियेवह उत्तर दिशाकी ओर भाग चला ।। ४ ॥

स तु सार्थपरिभ्रष्टस्तसाद देशात् तथा च्युतः। एकाकी व्यवरत् तत्र वने किंपुरुषो यथा॥ ५॥

व्यापारियोंके दलका साथ छट गया। अतः उस देशसे भी भ्रष्ट होकर यह अकेला ही उस वनमें विचरने लगा। मानी कोई किंपुरुष घूम रहा हो ॥ ५ ॥

स पन्थानमथासाय समुद्राभिसरं तदा। आससाद वनं रम्यं दिन्यं पुष्पितपादपम् ॥ ६ ॥ उस समय समुद्रकी ओर जानेवाला एफ मार्ग उसे मिन गया और उठीको पकड़कर वह दिव्य एवं रमणीय वनमें

जा पहुँचा । वहाँके सभी वृक्ष सुन्दर पूलांभे सुगोभित था।६॥ पुरिपतेषपशोभितम् । सर्वर्तकैराम्रवणैः यक्षकित्ररसेवितम्॥ ७॥ नन्दनोहेशसदशं

सभी ऋतुओंमे प्लने-फरनेवाली आम्रहलोकी परियाँ उस वनकी शोमा बढा रही थीं । यहाँ और हिन्नगेंसे भीवन वह प्रदेश नन्दनवनके समान मनोरम जान पडता था ॥॥ कालागुरुवनस्तथा। शालैस्तालैस्तमालैश्च चन्द्रनस्य च मुख्यस्य पाइपैरुपशोभितम्। गिरिप्रस्थेषु रम्येषु तेषु तेषु सुगन्धिषु॥ ८॥

समन्ततो द्विजथेष्ठास्तत्राकृजन्त चै तदा। जाल, ताल, तमाल, काले अगुक्के चनतथा थेउ बन्दन के चूझ उस वनको सुद्योभित करते ये। वहाँके रमनीर प्रीर सुगन्धित पर्वतीय समतल प्रदेशीमें चारी और उतमीलम पर कटरव कर रहे थे॥ ८५ ॥

मनुष्यवदनाश्चान्ये भारुण्डा इति विश्रुताः॥ ९ ॥ भूलिङ्गराकुनाश्चान्ये सामद्राः पर्वतोद्रधाः।

कहीं मनुष्योंके समान मुखवाले 'भारुण्ड' नामक पक्षी वोलते ये। कहीं समुद्रतट और पर्वतींपर रहनेवाले भूलिङ्ग पक्षी तथा अन्य विहंगम चहचहा रहे थे ॥ ९५ ॥ स तान्यतिमनोज्ञानि विद्यानां रुतानि वै ॥ १०॥ श्रुण्वन सरमणीयानि विप्रोऽगच्छत गौतमः।

पश्चियोंके उन मधुर मनोहर एवं रमणीय कल्स्वोंको सुनता हुआ गीतम ब्राह्मण आगे बढ्वा चळागया॥ १०ई॥ ततोऽपश्यत् सुरम्येषु सुवर्णसिकताचिते ॥ ११ ॥ देशे समे सुखे चित्रे लगोंदेशसमे नृप। श्रिया जुष्टं महाबुशं न्यप्रोधं च समण्डलम् ॥ १२॥ शाखाभिरनुरूपाभिर्मृयि<sup>ए</sup>ठं क्षत्रसंनिभम । तस्य मुळं च संसिक्तं वरचन्द्रनवारिणा ॥ १३ ॥

नरेश्वर तदनन्तर उन रमणीय प्रदेशींमेंसे एक ऐसे स्थानपर जो सुवर्णमयी बाङ्काराशिष्टे व्याप्तः समतलः सुखदः विचित्र तथा खर्गीय भूमिके समान मनोहर था। गौतमने एक अत्यन्त गोमायमान वरगदका विद्याल वृक्ष देखाः जो चारी ओर मण्डलाकार फैला हुआ या। अपनी बहुत सी सन्दर गासाओंके फारण वह वृक्ष एक महान छन्नके समान बान पडता या । उसकी जड चन्दनमिश्रित जलसे सींची गयी थी || ११-१३ ||

दिच्यपुष्पान्वतं श्रीमत् पितामहसभोपमम्। सं दश गौतमः प्रीतो मनःकान्तमनुत्तमम् ॥ १४॥ ब्रह्माजीकी समाके समान घोमा पानेवाला वह वृक्ष दिव्य

पुर्णींचे चुशोमित या । उस परम उत्तम मनोरम वटबूखशो देखकर गीतमको बडी प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥ मेध्यं सुरगृहशस्यं पुष्पितैः पाद्यैर्वृतम्। तमासाच मुदा युक्तस्तसाधस्ताहुपाविशत्॥ १५॥

वह पवित्रः देवगृहके समान सुन्दर और खिले हुए वृक्षींचे घिरा हुआ था। उस वृक्षके पास जाकर वह वहे हर्षके साय उसके नीचे छायामें नैटा !! १५ !! तत्रासीनस्य कौन्तेय गौतमस्य सुखः शिवः। पुष्पाणि समुपस्पृश्य प्रववावनिलः शुभः। ह्राद्यम् सर्वगात्राणि गौतमस्य तदा नृप ॥ १६ ॥

क्रन्वीनन्दन ! गौतमके वहाँ वैठते ही फुलोंका स्पर्श करके सुन्दर मन्द सुगन्ध वायु चलने लगी। जो वडी ही स्रखद और कल्याणप्रद जान पड़ती थी। नरेश्वर ! वह गौतमके सम्मूर्ण अर्ङ्गोको आहाद प्रदान कर रही थी॥ १६॥ स सु विप्रः प्रशान्तश्च स्पृष्टः पुण्येन वायुना । सुजमासाद्य सुष्वाप भास्करश्चास्तमभ्ययात् ॥ १७॥

उस पवित्र वासुका स्पर्ध पाकर गौतमको वड़ी आन्ति

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्मंपर्वणि कृतन्त्रीपाख्याने पुकोनसस्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्ति पर्वके अन्तर्गत आपद्रमैपर्वने इतप्रका उपाख्यानविषयक एक सौ उनहत्तरवौँ अध्याय पूरा हुआ 👖 १६९ ॥

मिळी। वह सुखका अनुमव करता हुआ वहीं लेट गया। उघर सर्व भी इव गया ।। १७ ॥

तवोऽस्तं भास्करे याते संध्याकाल उपस्थिते । आजगाम खभवनं ब्रह्मलोकात खगोत्तमः॥१८॥

तदनन्तरः सूर्यके अस्ताचलको चले जानेके पश्चात संव्याकाल उपस्थित होनेगर ब्रह्मलोकने वहाँ एक श्रेष्ठ पक्षी आया | वह बृक्ष ही उमका घर या वासस्थान या ॥ १८ ॥ नाडीजङ्ग इति ख्यातो दियतो ब्रह्मणः सखा।

वकराजो महाप्राज्ञः कर्यपस्यात्मसम्भवः ॥ १९ ॥

वह महर्षि कथ्यपका पत्र और ब्रह्माजीका प्रिय सखा या। उसका नाम या नाडी बहु । वह वगुलींका राजा और महाबुद्धिमान् था ॥ १९॥

राजधर्मेति विख्यातो वभवाप्रतिमो भवि। देवकन्यासतः श्रीमान् विद्वान् देवसमप्रभः ॥ २० ॥ वह अनुपम पक्षी इस भूतलपर राजधर्माके नामसे विख्यात

था। देवकन्यासे उत्पन्न होनेके कारण उसके शरीरकी कान्ति देवताके समान थी। वह यहा विद्वान था और दिन्य तेजसे सम्बन्न दिखायी देता था ॥ २० ॥

भूपणैरर्कसंनिभैः । स्रष्टाभरणसम्पन्नो भूपितः सर्वगात्रेषु देवगर्भः श्रिया ज्वलन् ॥ २१ ॥

उसके अङ्गोमें सर्यदेवकी किरणोंके समान धमकीले आभूषण शोभा देते थे। वह देवकुमार अपने सभी अङ्गीमें विश्रद्ध एवं दिव्य आमरणेंसि विभूषित हो दिव्य दीसिसे देदीप्यमान होता था ॥ २१ ॥

तमागतं स्त्रगं दृष्टा गौतमो विस्मितोऽभवत् । श्रुत्पिपासापरिश्रान्तो हिंसार्थी चाभ्यवैक्षत ॥ २२ ॥

उस पक्षीको आया देख गौतम आश्चर्यसे चिकत हो जठा। उन समय वह भूखा-यासा तो था ही। रास्ता चलनेकी यकावटसे मी चर-चर हो रहा या। अतः राजधर्माको सार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर देखा ॥ २२ ॥

राजधर्मोवाच खागतं भवतो विम दिएन्या प्राप्तोऽसि मे गृहम् । अस्तं च सविता यातः संध्येयं समुपस्थिता ॥ २३ ॥

राजधर्मा (पास आकर) वोला-विप्रवर ! आपका स्वागत है । यह मेरा घर है । आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिये बड़े सीमाग्यकी बात है। स्पेदेव अस्ताचलको चले गये। यह-सध्याकाल उपस्थित है ॥ २३ ॥

मम त्वं निलयं प्राप्तः प्रियातिथिएनिन्दितः। पुजितो यास्यसि प्रातर्विधिद्दष्टेन कर्मणा ॥ २४ ॥

आप मेरे घर आये हुए प्रिय एवं उत्तम अतिथि हैं | मै शास्त्रीय विधिके अनुसार आज आपकी प्जा करूँगा । रातमें मेरा आविय्य स्वीकार करके कल प्रातःकाल यहाँसे जाइयेगा ॥

#### सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

# गौतमका राजधर्माद्वारा आतिथ्यसत्कार और उसका राधसराज विरूपाक्षके भवनमें प्रवेश

भीष्म खबाच

निरं तां मचुरां छुत्वा गौतमो विस्तितस्तदा । कौतृहळान्वितो राजन् राजधर्माणमैक्षत ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं —राजन् । पतीकी वह मधुर वाणी

भाष्मजीकहते हैं—राजन् ! पतीकी वह मधुर वाणी सुनकर गौतमको वहा आश्चर्य हुआ । वह कौत्हळपूर्ण दृष्टिचे राजधर्माकी ओर देखने स्था ॥ १ ॥

#### राजधर्मीवाच

भोः कश्यपस्य पुत्रोऽहं माता दाक्षायणी च मे । अतिथिस्त्वं गुणोपेतः स्वागतं ते क्रिजोत्तम ॥ २ ॥

राजधमा बोला-दिजशेष्ठ | में महर्षि कश्यपका पुत्र हूँ | मेरी माता दक्ष प्रजापितकी कत्या हैं | आप गुणवान अतिथि हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ || २ ||

#### भीष्म उवाच

तस्मै दत्त्वा स सत्कारं विधिद्दष्टेन कर्मणा। शालपुष्पमयीं दिव्यां इसीं वै समकल्पयत्॥ ३॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर | ऐसा कहकर राजधर्माने हास्त्रीय विधिके धनुसार गौतमका सत्कार किया | द्याळके पूळीका भारान बनाकर उसे बैठनेके खिये दिया ॥ ३ ॥



भगीरथरथाकान्तवेशान् गङ्गानिषेविदान् । वे चरन्ति महामीनास्ताध्य तस्यान्यकलपयत् ॥ ४ ॥ राजा भगीरथके रथवे आकान्त हुए जिन सुमागीमें श्री-सङ्गाजी प्रवाहित होती हैं। वहाँ सङ्गाजीक तळमें जो बड़ेबड़े मत्य विचरते हैं। उन्होंमेंचे कुछ मत्योंको लकर राज्यमंत्रे गीतमके लिये गोजनकी व्यवस्ता की ॥ ४॥ वर्षिकं चापि सुस्तदीप्तं मोनांख्यापि सुरीवरान् । स गौतमायातिथये स्यवेदयत कादरपिः॥ ५॥

कश्यको उछ पुत्रने अग्नि प्रव्वलित कर दी और मेटे मेटे मत्स्य छाकर अपने अतिथि गौतमको अपित कर दिये॥ ५॥ भुक्तवन्तं च तं विग्रं शीतात्मानं महातपाः।

हमापनयनार्थे स पक्षाभ्यामभ्यवीजयत् ॥ ६ ॥ वह माद्याण उन मस्योको पक्तकर जर खा चुका और उसकी अन्वरात्मा तृप्त हो गयी, तन वह महातप्रसोपद्यी उसके यकावट दूर करनेके लिये अपने प्रसंवि हवा करनेत्या॥६॥

ततो विधान्तमासीनं गोत्रप्रश्नमपृच्छत । सोऽमबीद् गौतमोऽसीति श्रमनान्यदुदाहरत्॥ ७ ॥

विश्वामके पक्षात् जब वह वैद्धाः तव राज्यमंति द्वधे गोत्र पूछा । गीतमते कहा-पंमरा नाम गीतमहै और भंजातिवे बाह्मण हूँ । १ इससे अधिक कोई वात वह वता न एका॥॥॥ सस्मै एर्णमर्थं दिव्यं दिव्यपुष्पाधिवासितम्। गान्धाकुर्वे दायमं प्राहात स्र शिस्थे तत्र वै सस्म ॥ ८ ॥

तत्र पक्षीने उत्तके लिये पत्तींका दिश्य विश्वासन तैयार किया, जो फूलेंखे अधिकांखित होनेके कारण ग्रुगन्थने मेंह मेंह महक रहा था। यह बिह्यानन उसे दिया और गीतम टखरर

सुखपूर्वक सोया ॥ ८ ॥ सध्योपविष्टं शयने गौतमं धर्मराट् तदा । प्रप्रच्छ काश्यपो चाममे किमागमनकारणम् ॥ ९ ॥

धर्मराच । चन गीतम उस्र विधीनेपर पेटाः सप्यातचीतमें कुछळ करयपकुमारने पूछा-प्रसन् । आर इपर किस्टिये

आये हैं ११ ॥ ९ ॥ ततोऽत्रबीद् गौतमस्तं दिद्योऽहं महामते । समुद्रगममाकाङ्की द्रव्यार्थीमिति भारत ॥ १० ॥

मारत | तन गौतमने उसमें कहा-ध्यहामते । में शीर हूँ और धनके लिये चमुहतव्यर जानेकी इच्छा केकर घरने चळा हूँ ॥ १० ॥

तं कादयपोऽव्रवीत् प्रीतो तोत्कण्डां कर्तुमहित। कृतकार्यो द्विज्ञधेष्ठ सद्रव्यो यास्यसे गृहान् ॥ ११॥ यह सुनकर राज्ञमनि प्रतन्न होनर करा-पहन्ने ।

यह सुनकर राजधान भाग वार्त हो। यह आवा अत्र आप बहाँवक जानेके लिए उत्सुक न हो। यह आवा काम हो जायना । आउ महीरे धन तेवन अरने सार्व जाहरोगा। ११ ॥

चतुर्विधा हार्थीसिद्धिर्वृहस्पतिमनं यथा। पारस्पर्ये तथा देवं कास्य सैनमिति प्रभो॥१२। प्रभो। इहस्पतिनीके मतके अनुमार अर्थनं क्रिके नर प्रकारसे होती है-वंशपरम्परासे प्रारम्बनी अनुकुछतासे, धनके लिये किये गये सकामकर्मसे और मित्रके सहयोगसे ॥१२॥ प्राहर्मतोऽसि ते मित्रं सहत्वं च मम त्विय। सो ८ हं तथा यतिष्यामि भविष्यसि यथार्थवानः ॥ १३ ॥

भी आपका मित्र हो गया हैं। आपके प्रति मेरा सौहार्द वढ गया है। अतः मैं ऐसा प्रयत करूँगाः जिससे आपको अर्थकी प्राप्ति हो जायगी ।! १३ ।। ततः प्रभातसमये सुखं दशक्वीदिवम्।

गच्छ सौम्य पथानेन कतकत्यो भविष्यसि ॥ १८ ॥ इतिस्रयोजनं गत्वा राक्षसाधिपतिर्महान् । विरूपाक्ष इति ख्यातः सखा मम महावलः ॥ १५ ॥

तदनन्तर जब प्रातःकाल हुआ। तब राजधर्माने ब्राह्मणके सुलका उपाय सोचकर इस प्रकार कहा-प्सौम्य ! इस मार्गसे जाइये। आपका कार्य सिद्ध हो जायगा । यहाँसे तीन योजन दर जानेपर जो नगर मिलेगा। वहाँ महावली राक्षसराज विरूपाक्ष रहते हैं, वे मेरे महान मित्र हैं।। १४-१५॥ तंगच्छ द्विजमुख्य त्वं स महाक्यप्रचोदितः। कामानभीष्सितांस्तुभ्यं दाता नास्त्यत्र संशयः ॥ १६ ॥

'दिजशेष्ठ ! आप उनके पास जाइये । वे मेरे कहनेसे आपको यथेष्ट धन हैंगे और आपकी मनोवाञ्चित कामनाएँ पूर्ण करेंगे। इसमें सवाय नहीं हैं। । १६ ॥ इत्युक्तः प्रययौ राजन् गौतमो विगतक्कमः। फळान्यमृतकदपानि भक्षयन् स यथेष्टतः॥१७॥ चन्दनागुरुमुख्यानि त्वकृपत्राणां वनानि च । त्तसिन् पथि महाराज सेवमानो द्वतं ययौ ॥ १८॥

राजन् । उसके ऐसा कहनेपर गौतम वहासे चल दिया। उसकी सारी यकावट दूर हो चुकी थी। महाराज ! मार्गमें वेजपातींके बनमें। जहाँ चन्दन और आर्यके क्षोंकी प्रधानता थी। विश्राम करता और इच्छानुसार अमृतके समान मधुर फल खाता हुआ वह बड़ी तेजीरे आगे बढ़ता चला गया।। ततो मेरवर्ज नाम नगरं शैलतोरणम्। शैलमाकारवर्म च शैलयन्त्राक्कलं तथा ॥ १९॥

चलते-चलते वह मेरबज नामक नगरमें जा वहुँचा,

निसके चारों ओर पर्वतींके दीने और पर्वतींकी ही चहार-

दिवारी थी। उसका सदर फाटक भी एक पर्वत ही था। नगरकी रक्षाके लिये सब ओर शिलाकी बडी-बडी चडानें और मधीर्ने थीं ॥ १९ ॥

विदित्रद्याभवत तस्य राक्षसेन्द्रस्य धीमतः। प्रहितः सुद्धदा राजन् प्रीयमाणः प्रियातिथिः ॥ २० ॥ परम बुद्धिमान राक्षसराज विरूपाक्षको सेवकोंद्वारा यह सूचना दी गयी कि राजन ! आपके मित्रने अपने एक प्रिय अतिथिको आपके पास भेजा है। वह बहुत प्रसन्न है ॥ २० ॥ ततः स राक्षसेन्द्रः स्वान् प्रेष्यानाह यथिष्टिर।

नगरहाराच्छीब्रमानीयतामिति ॥ २१ ॥ युधिष्ठिर ! यह समाचार पाते ही राक्षसराजने अपने सेवकींते कहा-भौतमको नगरद्वारसे शीध यहाँ लाया जाय'।।

ततः पुरवरात् तस्मात् पुरुषाः श्येनचेष्टनाः । गौतमेत्यभिभाषन्तः प्रदारम्पागमन् ॥ २२ ॥

यह आदेश प्राप्त होते ही राजवेवक गौतमको प्रकारते हुए बाबकी तरह शपटकर उस श्रेष्ठ नगरके फाटकपर आये ॥ ते तम्बर्महाराज राजप्रेप्यास्तदा द्विजम्। त्वरस्व तूर्णमागच्छ राजा त्वां द्रष्ट्रमिच्छति ॥ २३ ॥

महाराज । राजाके उन सेवकॉने उस समय उस ब्राह्मणसे कहा-'ब्रह्मन् ! जल्दी कीजिये । शीव्र आहरे । महाराज आपसे मिलना चाहते हैं ॥ २३ ॥

राक्षसाधिपतिवीरी विरूपाझ इति श्रुतः। सत्वां त्वरति वै द्रष्टुंतत् क्षिप्रं संविधीयताम् ॥ २४ ॥

**भीत्रपाध नामसे प्रसिद्ध बीर राक्षसराज आपको देखनेके लिये उताबले हो रहे हैं। अतः आप शीघता कीजिये**° 11२४।) ततः स प्राद्रवद् विष्रो विसायाद् विगतक्तुमः।

गौतमः परमधि तां पश्यन् परमविस्मितः॥ २५॥ बुळावा सुनते ही गौतमकी यकावट दूर हो गयी। वह विस्तित होकर दौड़ पड़ा । राक्षसराजकी उस महासमृद्धिको

देखकर उसे वड़ा आश्चर्य होता था ॥ २५ ॥ तैरेवं सहितो राष्ट्रो वेश्म तुर्णसुपाद्वत्।

दर्शनं राक्षसेन्द्रस्य काङ्कमाणो द्विजस्तदा ॥ २६॥ राष्ट्रसराजके दर्शनकी इच्छा मनमें लिये वह ब्राह्मण उन रेयकोंके साथ शीध्र ही राजमहरूमें जा पहुँचा ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि शापद्भंपर्वणि कृतम्मोपाल्याने समुत्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक कार्तर्गंत जापद्धमैपर्वेमें कृतक्का उपाल्यानविषयक एक सी सत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७० ॥

### एकसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

गौतमका राक्षसराजके यहाँसे सुवर्णराधि लेकर लौटना और अपने मित्र वकके वधका घृणित विचार मनमें लाना

भीष्म जवाच ततः स विदितो राज्ञः प्रविदय गृहमुत्तमम्। पुजितो राक्षसेन्द्रेण निषसादासनोत्तमे॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! तदनन्तर राजाको उसके आगमनकी सूचना दी गयी और वह उनके उत्तम भवनमें प्रविष्ट हुआ । बहाँ राक्षसराजने उसका विधिवत् पूजन किया ।

त्तर्पश्चात् वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हुआ ॥ १ ॥ पुष्टश्च गोत्रचरणं स्वाध्यायं ब्रह्मचारिकम्। न तत्र व्याजहारान्यद गोत्रमात्राहते द्विजः ॥ २ ॥

विरूपाक्षने गौतमसे उसके गोत्रः शाखा और ब्रह्मचर्य-पालनपर्वक किये गये खाध्यायके विषयमे प्रश्न किया। परत उसने गोत्र ( जाति ) के सिवा और दुःछ नहीं बताया ॥ २ ॥ स्वाध्यायोपरतस्य ब्रह्मवर्चसहीनस्य गोत्रमात्रविदो राजा निवासं समग्रन्छत ॥ ३ ॥

तव ब्राह्मणोचित तेजसे हीनः स्वाध्यायसे उपरतः केवल गोत्र अथवा जातिका नाम जाननेवाले उस ब्राह्मणसे राजाने उसका निवासस्थान पूछा । १ ३ ॥

राक्षस उवाच

क्ष ते निवासः कल्याण किंगोत्रा ब्राह्मणी च ते । तस्वं वृहि न भीः कार्या विश्वसस्व यथासुखम् ॥ ४ ॥

राक्षसराज बोले—भद्र ! तम्हारा निवास कहाँ है ! तुम्हारी पत्नी किस गोत्रकी कन्या है ! यह सब ठीक-ठीक बताओं । भय न करो । मुझपर विश्वास करो और सुखसे रहो ॥

गौतम उवाच

मध्यदेशप्रसतोऽहं वासो मे शवरालये। शहा पुनर्भर्भार्या में सत्यमेतद व्रवीमि ते॥ ५॥

गौतमने कहा-राक्षतराज ! मेरा जन्म तो हुआ है सध्यदेशमें, किंतु में एक भीछके घरमें रहता हूं। मेरी स्त्री शद्भ जातिकी है और सझसे पहले दूसरेकी पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच

ततो राजा विममुरो कथं कार्यमिषं भवेत्। कथं वा सकृतं में स्यादिति वृद्धयान्वचिन्तयत्॥ ६॥

भीष्मजी कहते हैं -- युधिष्ठिर । यह सुनकर राधसराज मन-ही-मन विचार करने छगे कि अब किस तरह काम करना चाहिये ? कैसे मुझे पुण्य प्राप्त हो सकता है १ इस प्रकार उन्होंने बारंबार बुद्धि लगाकर सोचा और विचारा ॥ ६ ॥ अयं वै जन्मना विशः सुहृत् तस्य महात्मनः। सम्प्रेषितश्च तेनायं काश्यपेन ममान्तिकम्॥ ७॥ तस्य प्रियं करिष्यामि स हि मामाश्रितः सदा । भ्राता मे बान्धवश्चासौ सखा च हृद्यङ्गमः ॥ ८ ॥

वे मन-ही-मन कहने लगे, 'यह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण है; परतु महात्मा राजधर्माका सुद्दद् है। उन करयपकुमारने ही इसे यहाँ मेरे पास मेजा है; अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य कहँगा । वह सदा मुझपर मरीसा रखता है और मेरा माई

बान्चव तथा हार्दिक मित्र भी है ॥ ७-८ ॥

कार्तिक्यामद्यभोकारः सहस्रं मे द्विजोत्तमाः। तत्रायमपि भोका च देयमस्मै च मे धनम् ॥ ९ ॥ स चाद्य दिवसः पुण्यो ह्यतिथिश्चायमागतः। संकित्यतं चैव धर्म कि विचार्यमतः परम् ॥ १० ॥

'आज कार्तिककी पूर्णिमा है । आजरे दिन सहनों भेद ब्राह्मण मेरे यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंमें यह भी भीतन दर हेगाः उन्होंके साथ इसे भी धन दना चाहिते। आज पुष्प दिवस है, यह ब्राह्मण अतिधिरूपसे यहाँ आया है और मने धन दान करनेका संकल्प कर ही रक्ला है। अर इसके बाद क्या विचार करना है ११ ।) ९-१० ॥

ततः सहस्रं विप्राणां विद्यां समल्कतम् । स्नातानामनुसम्प्राप्तं सुमहत् श्रीमवाससाम् ॥ ११ ॥

तदनन्तर भोजनके समय हजारी विद्वान ब्राह्मण सान करके रेजमी वस्त्र और अलकार धारण किये वहाँ आ पहुँचे ॥११॥ तानागतान द्विजश्रेष्टान् विरूपाशो विशाम्पते । यथाई प्रतिजग्राह विधिहप्रेन कर्मणा ॥ १२॥

प्रजानाथ ! विरूपाक्षने वहाँ पधारे हुए उन श्रेष्ठ शावणी का शास्त्रीय विधिके अनुसार यथायोग्य खागत-सत्कार किया॥ बस्यस्तेयां त संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्। भमी वरकशाः स्तीर्णाः प्रेप्यैर्मरतसत्तम ॥१३॥

भरतश्रेष्ठ । राष्ट्रसराजकी आगासे सेवकीने जमीनगर उनके लिये कुशके सुन्दर आमन विछा दिये ॥ ११ ॥ वासु ते पूजिता यश निपण्णा हिजसत्तमाः। तिलदर्भोदकेनाथ अचिता विधिवद् हिजाः॥१४॥

राजाके द्वारा सम्मानित वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जर उन भासनी पर विराजमान हो गये। तब विरूपासने तिल। हुदा और लन छेकर उनका विधिवत् पूजन किया **॥ १४** ॥ विश्वेदेवाः सपितरः साम्नयश्चोपकरिपताः। विलिसाः पुष्पवन्तश्च सुप्रचाराः सुपृजिताः । महाराज नक्षत्रपतयो यथा॥१५॥

उनमे विश्वेदेवीं। पितरीं तथा अग्निदेवकी भावना परके उन सक्को चन्दन लगायाः फूलॅकी मालाएँ पहनायां और सुन्दर रीतिले उनकी पूजा की । महाराज । उन आक्नो पर बैठकर वे ब्राह्मण चन्द्रमानी भाँति शोभा पाने छने॥ ततो जाम्बूनदीः पात्रीवैज्ञाङ्का विमलाः शुमाः। वराजपूर्णो चिष्रेभ्यः प्रादान्मशुचृतप्दुताः॥ १६॥

तत्यक्षात् उसने हीरोंने जड़ी हुई सोनेकी सन्छ मुन्दर थालियोंमें बीचे बने हुए मीठे पकवान परोपकर उन ब्राह्मणी

के आगे रख दिये || १६ ||

तस्य नित्यं सदाऽऽपाढ्यां माध्यां च यहवो हिजाः। **इं**ग्सितं भोजनवरं लभन्ते सत्कृतं सदा॥१७॥ उसके यहाँ आपाढ और माघकी पूर्णिमाक्षे मदा दहुन है

ब्राह्मण सत्कारपूर्वक अपनी इच्छाके अनुमार उत्तम मीन्न

पाते थे ॥ १७ ॥

विद्येषतस्तु कार्तिक्यां हिजेभ्यः सम्पय्च्छति । श्रदद्वयपाये रत्नानि पौर्णमास्यामिति श्रुतिः॥ १८॥ विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाकीः त्रव कि शरद्श्युद्ध धमाप्ति होती है₁ वह ब्राह्मणींको रत्नींका दान करता था; ऐसा ं चुननेमें आया है ॥ १८॥

सुवर्ण रजतं चैव मणीनथ च मौकिकान् ॥ १९ ॥ वज्रान् महाधनांश्चेव वैदुर्याजिनराद्ववान्। रत्नराशीन् विनिक्षिप्य वृक्षिणार्थे स भारत ॥ २० ॥ ततः प्राह विजञ्जेष्टान् विरूपाक्षो महावलः। गृहीत रत्नाम्येतानि यथोत्साहं यथेप्रतः॥ २१ ॥

येषु येषु चभाण्डेषु भुक्तं वो द्विजसत्तमाः। तान्येवादाय गच्छच्वं स्ववेश्मानीति भारत ॥ २२ ॥

भारत ! भोजनके पश्चात् ब्राह्मणीके समध बहुत से सोने, चाँदी, मणि, मोती, बहुमूल्य हीरे, वैवूर्यमाण, रक्क-मृगके चर्म तथा रत्नोंके कई देर लगाकर महावली विरूपालने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणींसे कहा-१द्विजवरो ! आपलोग अपनी इच्छा और उत्साहके अनुसार इन रत्नोंको उठा ले जायँ और जिनमें आरहोगोंने भोजन किया है। उन पात्रोंको भी अपने घर लेते आयेँ।।

इत्यक्तवचने तसिन् राक्षसेन्द्रे महात्मिन्। यथेष्टं तानि रत्नानि जगृहर्घाह्मणर्पभाः॥ २३॥

उन महात्मा राक्षवराजके ऐसा कहनेपर उन ब्राह्मणीने इच्छानुसार उन सब रत्नोंको छे छिया ॥ २३ ॥ त्ततो महाईँस्ते सर्वे रत्नैरभ्यार्चताः शुमैः। घासणा मृष्टवसनाः सुप्रीताः स ततोऽभवन् ॥ २४ ॥

तत्मश्चात् उन सुन्दर एवं महामृल्यवान् रत्नोद्वारा पृजित हुए वे सभी उज्ज्वल वस्त्रथारी ब्राह्मण बढ़े प्रसन्न हुए ॥२४॥ ततस्तान् राक्षसेन्द्रश्च द्विजानाह पुनर्वचः। नानारेशगतान् राजन् राक्षसान् प्रतिविध्य वै ॥ ६५ ॥ यग्रैकं दिवसं विप्रा न बोऽस्तीह भयं क्षचित्। चक्षसेम्यः प्रमोदध्यमिष्टतो यात माचिरम् ॥ २६॥

राजन् ! इसके बाद राजसराज विरुपाक्षने नाना देशींसे भावे हुए राझसोंको हिंसा करनेसे रोककर उन ब्राह्मणींसे कहा-(विप्रगण । आज एक दिनके छिये आ स्होर्गोको राअसोंकी ओरने कहीं कोई भय नहीं है। असः आनन्द नीजिये और शीव ही अपने अभीष्ट खानको <del>चले</del> जाइये ! विलम्ब न कीजिने'॥ २५-२६॥

ततः प्रदुद्वः सर्वे विप्रसंघाः समन्ततः। गौतमोऽपि सुवर्णस्य भारमादाय सत्वरः॥ २७॥ कृञ्छात् समुद्धरम् भारंन्यत्रोधं समुपागमत् ।

न्यपीदच परिधान्तः क्रान्तश्च भ्रुधितश्च सः॥ २८॥ यह सुनकर सब ब्राह्मणसमुदाय चारों ओर भाग चले।

गौतम भी सवर्णका भारी भार छेकर वडी कठिनाईसे दोता हुआ जल्दी-जल्दी चलकर वरगदके पात आया। वहाँ पहुँचते ही यककर बैठ गया। वह भूखसे पीड़ित और क्लान्त हो रहा था।।

ततस्तमभ्यगाद् राजन् राजधर्मा खगोत्तमः। स्वागतेनाभिनन्दंश्च गौतमं मित्रवत्सलः ॥ २९ ॥ - राजन् ! तत्थ्यात् पश्चिमीमें श्रेष्ठ मित्रवत्सल राजधर्मा यौतमके पास आया और खागतपूर्वक उसका अभिनन्दन किया ॥

पक्षात्रविक्षेपैः क्रमं व्यपनयत् खगः। पूजां चाप्यकरोट् धीमान् भोजनं चाप्यकलपयत्॥ ३०॥ उस बुद्धिमान् पक्षीने अपने पखोंके अग्रमागका संचालन

करके उसे हवा की और उसकी सारी थकावट प्रकर दी। फिर उएका पूजन किया तथा उसके लिये मोजनकी व्यवस्था की ॥ स भक्तवान सुविश्रान्तो गौतमो ऽचिन्तयत् तदा ।

हाटकस्याभिरूपस्य भारोऽयं सुमहान् मया ॥३१॥ गृहीवो लोभमोहाभ्यां दुरं च गमनं सम । न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणसंधारणं सम ॥ ३२ ॥

मोजन करके विश्राम कर छेनेपर गौतम इस प्रकार चिन्ता करने लगा-श्वहो ! मैने लोम और मोहसे प्रेरित होकर सुन्दर सुवर्णका यह महान् भार ले लिया है। अभी सुझे बहुत दूर जाना है । रास्तेमें खानेके छिये कुछ भी नहीं है. जिससे मेरे प्राणींकी रक्षा हो सके ॥ ३१-३२ ॥

र्कि कत्वा धारयेयं वै भाणानित्यभ्यचिन्तयत्। ततः स पथि भोकन्यं प्रेक्षमाणी न किचन ॥ ३३ ॥ कृतच्नः पुरुषच्यात्र मनसेद्मचिन्तयत् । अयं वक्तपतिः पाइवें मांसराशिः स्थितो महान् ॥ ३४॥ इमं हत्वा गृहीत्वा च यास्येऽहं समभिद्रतम् ॥ ३५॥

ध्यव मैं कौन-सा उपाय करके अपने प्राणींको घारण कर सक्रों १ इस प्रकारकी चिन्तामें वह मग्न हो गया। पुरुषिंह । तदनन्तर मार्गमें भोजनके लिये कुछ भी न देख-कर उस कृतव्नने मन ही-मन इस प्रकार बचार किया-प्यह वगुलोंका राजा राजधर्मा मेरे पान ही तो है। यह मानका एक बहुत वहा ढेर है। इसीका मारकर ले लूँ और शीघतापूर्वक यहाँसे चल दूँ। | ३३-३५ ||

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपस्मैपर्वणि कृतक्षोपाल्याने एकसप्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ इस प्रकार श्रीनहाम रत कान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्रमीपर्वमें कृतानका उपाल्यानविषयक एक सौ इकहत्तत्वां अध्याय पूरा हुआ ॥ १७१ ॥

# द्विसप्तत्य<del>िकशततमोऽ</del>घ्यायः

कुतब्न गौतमद्वारा मित्र राजधर्माका वघ तथा राक्षसोंद्वारा उसकी हत्या और कृतघके मांसको अभस्य नताना तस्याविदूरे रक्षार्थे खगेन्द्रेण कृतोऽभवत् ॥ १ ॥ अथ तत्र महार्चिप्माननली वातसारियः। भीष्मजी कह ते हैं--राजन् ! पक्षिराज राजधर्माने अपने मित्र

गौतमकी रक्षाके लिये उससे थोड़ी दूरपर आग प्रज्वलित कर-दी थी, जिससे हवाका सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं॥ १॥

स चापि पाइवें सुष्वाप विश्वस्तो वकरार् तदा । कृतझस्तु स दुष्टात्मा तं निघांसुरथाप्रतः ॥ २ ॥ ततोऽखातेन दीसेन विश्वस्तं निज्ञघान तम् । निहत्य स मुदा युक्तः सोऽनुबन्धंन दधवान् ॥ ३ ॥

वकराजको मी मित्रपर विश्वास था; इसिलिये उस समय उसके पास ही सो गया। इघर वह दुष्टात्मा कृतष्म उसका वघ करनेकी इच्छासे उठा और विश्वासपूर्वक सोये हुए राजधर्माको सामनेसे जलती हुई लक्की लेकर उसके द्वारा मार झाला। उसे मारकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रके ब्रथसे जो पास लगता है। उसकी और उसकी हिष्ट नहीं गयी॥

स तं विपक्षरोमाणं छत्वाद्वावपचत् तदा । तं गृदीत्वा सुवर्णं च ययौ द्रुततरं द्विजः ॥ ४ ॥

उसने मरे हुए पक्षीके पंख और बाल नोचकर उसे आगमें पकाया और उसे साधमें ले सुवर्णका बोझ सिरपर उठाकर वह बाबल बदी तेजीके साथ बहाँसे चल दिया ॥४॥ ( ततो दाक्षायणीपुत्रं मागतं तं तु भारत । विकापाक्षाध्यन्तयन् वे हृद्येन विद्यता)॥

भारत ! उस दिन दशकरवाका पुत्र राजधर्मा अपने मित्र त्रिरुपाशके यहाँ न जा सका इससे विरूपाश व्याकुल हृदयसे उसके लिये चिन्ता करने लगा ॥ ततोऽन्यसिन् गते चाहि विरूपाक्षोऽन्नवीत् सुतम्। न प्रेक्षे राजधर्माणमञ्जूष्ठ पुत्र खगोत्तमम्॥ ५॥

त्तदनन्तर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जानेपर विरूपाधने अपने पुत्रचे कहा-वेटा में आज पिंधयोंमे श्रेष्ठ राजक्मी-को नहीं देख रहा हूँ || ५ ||

स पूर्वसंच्या ब्रह्माणं बन्दितुं याति सर्वेदा । मां वा दृष्ट्रा कदाचित् स न गच्छति गृहं खगः ॥६ ॥

(वे पित्रमंतर प्रतिदिन प्रातःकाळ मझाजीकी अन्दना करनेके लिये जाया करते ये और वहाँचे लीटनेपर मुझसे मिले विना कमी अपने घर नहीं जाते ये ॥ ६ ॥ उमे द्विरात्रिसंच्ये वे नाम्यनात् स ममाळयम् । तस्माल गुद्धयते भावो मम स झायतां सुद्धत् ॥ ७ ॥

श्लाज दो संख्यार न्यतीत हो गर्यों, किंद्र वह मेरे घर-पर नहीं पचारे; अतः मेरे मनमें सदेह पैदा हो गया है। दुम

मेरे मित्रका पता जगाओ ॥ ७॥ स्वाच्यायेन वियुक्तो हि ब्रह्मवर्चसवर्जितः । तर्वतस्त्रत्र मे शंका हुन्यात् तं स द्विजाधमः ॥ ८॥

वह अवम ब्राह्मण गीतम स्वाध्यायरहित और ब्रह्मतेवते वह अवम ब्राह्मण गीतम स्वाध्यायरहित और ब्रह्मतेवते शून्य या तथा हिंसक जान पहला था। उसीपर मेरा स्वर्ट है। कहीं वह मेरे मित्रको मार न डाले ॥ ८॥

दुराचारस्तु दुर्वुद्विरिद्गितैर्हश्रितो मया। निष्कृपो दारुणाकारो दुग्रे दस्युरिवाधमः॥९॥

्उसकी चेष्टाओंसे भैने लोबत किया तो वह मुसे दुर्चाद एव दुराचारी तथा दयाहीन प्रतीत होता था। वर आकारसे ही बड़ा भयानक और दुष्ट दस्तुके समान अधन ज्ञान पड़ता था॥ ९॥

गौतमः स गतस्तत्र तेनोडिग्नं मनो मम । पुत्र द्यीवमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम् ॥ १०॥ इायतां स विद्युद्धातमा यदि जीवति मा विरम् ।

भीच गीतम यहांचे लौटकर फिर उन्होंके निवाहसान पर गया था; इसिल्ये मेरे मनमे उद्देग हो रहा है। देव! वुम शीव यहांचे राजधमीके घरपर जाओ और पता हमाओ कि वे शुक्रासम पश्चिराज जीवित है या नहीं। इह नार्यमें विलय्य न करों? !! १० है।

स एवमुकस्त्वरितो रक्षोभिः सहितो ययौ॥११॥ न्यम्रोधं तत्र चापद्यत् कङ्गालं राजधर्मणः।

पिताकी ऐसी आजा पाकर वह द्वरत ही राक्षतिके साथ उस वटबुक्तके पास गया। वहाँ उसे राज्यमांका करार अधीत उसके पंका हिंहुयों और वैरोका समृह दिखायी दिया।। स स्वक्रायमत् पुत्रो राक्षसेन्द्रस्य भीमतः॥ १२॥ स्वरमाणः परं दाक्स्या गौतमग्रहणाय वै।

बुद्धिमान् राक्षसराजका पुत्र राजधर्माकी यह दशा देखकर रो पड़ा और उछने पूरी शक्ति छमाकर गीतमको धीन परहने की चेछा की ॥ १२६ ॥

ततोऽविदूरे जगृहुगैतिमं राअसास्तर ॥ १३ ॥ राजधर्मशरीरं च पक्षाशिवरणोज्सितम् ।

तदनन्तर कुछ ही दूर जानेपर राजसीन गीतमरो पकड़ लिया ! साथ ही उन्हें पखा वेर और हड़िवाँचे रहित राज भर्मीकी छाद्य भी मिल गयी !! १३६ !!

तमादायाथ रक्षेंसि दुतं मेरुवर्ज ययुः॥१४॥ राज्ञस्य दर्शयामासुः शरीरं राजधर्मणः। रुत्तम्नं परुषं तं च गीतमं पापकारिणम्॥१५॥

श्रीतमको केकर वे शक्षत श्रीत्र हो मेठवर्जम गरे। वर्षे उन्होंने राजाको राजवर्णाका मृत गरीर दिखाया और पान बारी कुतवन गौतमको भी सामने खडा कर दिला।११५५६॥

करोद् राजा तं द्वष्ट्रां सामात्यः सपुरोहितः। आतंनादश्चः सुमहानभूत् तस्य निवेशनः॥१६॥ सस्त्रीकुमारं च पुरं वभूवास्वस्थमानसम्।

अपने मित्रको इन दशामें देखका मात्री और पुगीति है साय राजा विरुपाल पूठ-पूटकर गते लो । उनके महन्यें महार आहेतार गूँचने लगा। श्री और वर्षानीहर ग नगरमें शोक छा गया। किसीका भी मन मन्य नगहा । हर् अथाव्रवीन्त्रपः पत्रं पापोऽयं वच्यतामिति ॥ १७ ॥ मांसैरिमे सर्वे विहरन्त यथेष्टतः।

तब राजाने अपने पुत्रको आज्ञा दी-प्वेटा । इस पापीको मार डालो। येसमस्त राञ्चस इसके मासका यथेष्ट उपयोग करे।। पापाचारः पापकर्मा पापात्मा पापसाधनः॥ १८॥ इन्तब्योऽयं मम मतिर्भवद्विरिति राक्षसाः।

पाक्षसो । यह पापाचारी । पापकर्मा और पापातमा है । इसके सारे साधन पापनय हैं; अतः तुम्हें इसका बध कर देना चाहिये, यही मेरा मत हैं ॥ १८% ॥

इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसा घोरविक्रमाः॥ १९॥ नैच्छन्त तं भक्षयितं पापकर्माणमित्यत । राक्षसराजके इस प्रकार आदेश देनेपर भी मयानक

पराक्रमी राक्षसोंने गौतमको खानेकी इच्छा नहीं की: क्योंकि वह घोर पापाचारी था ॥ १९३ ॥ दस्यूनां दीयतामेष साध्वद्य पुरुषाधमः॥ २०॥ इत्युचस्ते महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः। शिरोभिः प्रणताः सर्वे व्याहरन् राक्षसाधिपम्॥ २१॥ न दातमहीस त्वं नो भक्षणायास्य किल्विषम् ।

महाराज । उन निशाचरीने राक्षतराजसे कहा-प्रमो! इस नराधमका मास दस्युओंको दे दिया जाय। आप हमे इसका पाप खानेके छिये न दें? इस प्रकार समस्त राक्षसोंने

राखकराजके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रार्थना की ॥२०-२१३॥

एवमस्त्वित तानाह राक्षसेन्द्रो निशाचरान् ॥ २२ ॥ दस्यनां दीयतामेष कृतघ्नोऽद्यैव राक्षसाः।

यह सनकर राधसराजने उन निशानरींसे कहा-पाधसो। ऐसाही सही, इस कृतवनको आज ही डाकुओंके हवाले कर दोंगा इत्युका राक्षसास्तेन शूलपट्टिशपाणयः॥२३॥ कत्वा तं खण्डद्याः पापं दस्यभ्यः प्रदद्सतदा ।

राजाकी ऐसी आजा पाकर हाथमें शूछ और पट्टिश घारण किये राक्षसीने पापी गौतमके दुकड़े-दुकड़े करके उसे

दस्यओंको शेंप दिया ॥ २३५ ॥ वस्यवश्चापि नैच्छन्त तमत्तं पापकारिणम्। कव्यादा आपि राजेन्द्र कृतव्नं नोपसञ्जते ॥ २४ ॥

राजेन्द्र ! उन दस्यओंने भी उस पापाचारीका मास खानेकी इच्छा नहीं की। मासाहारी जीव-जन्तु भी कृतप्नका मास काममें नहीं हेते हैं॥ २४॥

ब्रह्मचे च सुरापे च चौरे भग्नवते तथा। विष्कृतिविंहिता राजन कृतच्ने नास्ति निष्कृतिः॥ २५ ॥

राजन् । ब्रह्महत्यारे, जराची, चोर तथा वतमङ्ग करने-बालोंके लिये गास्त्रमें प्रायक्षितका विधान है। परंतु कृतव्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं बताया गया है ॥ २५॥ मिनदोही नृशंसक्ष कृतष्नक्ष नराधमः। कव्यादैः क्रमिभिङ्चैव न सुज्यन्ते हि तादशाः॥ २६॥

मित्रहोहीः नृगसः नराधम तथा कृतष्त- ऐसे मनुष्योंका मास मासभक्षी जीव जन्तु तथा कीड़ भी नहीं खाते हैं॥१६॥

हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्मपर्वणि कृतन्त्रोपाख्याने दिसप्तत्यधिकशततमीऽच्यायः ॥ १७२ ॥ (स प्रकार श्रीमहामास्त शान्तिपने के अन्तर्गत आयुद्धभैपनेमें कृतलका उचाल्यान-निवयक एक सी मृहत्तरमें अध्याय पूरा हुआ ॥१७२ ॥ ( दाक्षिणारय अधिक पाठका ३ श्लोक मिकाकर कुळ२७ श्लोक हैं )

त्रिस्प्तृत्यधिकशततमोऽप्यायः राजधर्मा और गौतमका पुनः जीवित दोना

भीष्म उवाच

ततिश्चतां वकपतेः कारयामास गक्षसः। रत्नैर्गन्येश्च बहुभिर्वस्त्रेश्च समलंकताम्॥१॥

भीष्मजी कहते हैं राजन्। तदनन्तर निरूपाछने बकराजके लिये एक जिता तैयार करायी। उसे बहुतसे रत्नों। सुगन्धित चन्दनों तथा वस्त्रोंसे खूव सजाया गया था। ततः प्रज्वाल्य नृपतिर्वकराजं प्रतापवान् । प्रेतकार्याणि विधिवद् राक्षसेन्द्रश्चकार ह ॥ २ ॥

तत्पश्चात् वकराजके शनको उसके कपर रखकर प्रवापी राक्षसराजने उसमें साग लगायी और विधिपूर्नक मित्रका दाइ-कर्म सम्पन्न किया ॥ २॥ तसिन काले च सुरभिर्देवी दाक्षायणी शुभा।

उपरिष्टात् ततस्तस्य सा वभूव पयस्तिनी ॥ ३ ॥ समय दिव्य धेनु दश्रकन्या सुराभिदेवी

वहाँ आकर आकाशमें ठीक चिताके कपर खडी हो गयीं।

तस्या वक्त्राच्च्यतः फेनः क्षीरमिश्रस्तदान्छ । सोऽपतद् वै ततस्तस्यां चितायां राजधर्मणः॥ ४ ॥ अन्छ । उनके मुखसे जो दूधमिश्रित फेन झरकर

ियाः वह राजधर्माकी उस चितापर पडा ॥ ४ ॥ ततः संजीवितस्तेन वकराजस्तदान्धः) उत्पत्य च समीयाय विरूपाशं वकाधिपः॥ ५॥

निष्पाप नरेश । उससे उस समय वकराज जी उठा और वह उड़कर विरूपाञ्चले जा मिला ॥ ५ ॥

ततोऽभ्ययाद् देवराजो विरूपाक्षपुरं तदा। पाह चेदं विरूपाक्षं दिएचा संजीवितस्त्वया ॥ ६ ॥

उसी समय देवराज इन्ड विरूपाक्षके नगरमें आये और विरुपाञ्चसे इस प्रकार वोले-प्युड़े सीमाग्यकी सात है कि वुग्डारेद्वारा चकराजको जीवन मिला ॥६॥ श्रावयामास चेन्द्रस्तं विरूपाशं पुरातनम्। यथा शापः पुरा दत्तो ब्रह्मणा राजधर्मणः ॥ ७ ॥

इन्द्रने विरूपाक्षको एक प्राचीन घटना सनायीः जिसके अनुसार ब्रह्माजीने पहले राजधर्माको शाप दिया था ॥ ७ ॥ यदा वकपती राजन् ब्रह्माणं नोपसर्पति। ततो रोषादिदं प्राह खंगेन्द्राय पितामहः॥ ८॥

राजन् । एक समय जब बकराज ब्रह्माजीकी समामें नहीं पहुँच एके। तब पितामहने बढ़े रोषमें मरकर इन पश्चि-राजको शाप देते हए कहा-॥ ८॥

यसात्मदो मम सभां नागतोऽसी वकाधमः। तसाद वधं स दुष्टात्मा नचिरात समग्राप्यति॥ ९ ॥

वह मुर्ख और नीच बगला मेरी समामे नहीं आया है। इसलिये शीघ्र ही उस दशरमाको वधका कप्र भोगना पडेगा'॥ तदयं तस्य वचनाभिहतो गौतमेन चै। तेनैवामतसिकश्च पनः संजीवितो यकः॥१०॥

ब्रह्माजीके उस वन्त्रनसे ही गौतमने इनका वध किया और ब्रह्माजीने ही पुनः अमृत छिडककर राजवर्माको जीवन-दान दिया है ।। १०॥

राजधर्मी वकः प्राह प्रणिपत्य पुरन्दरम् । यदि तेऽनुमहकृता मयि बुद्धिः सुरेश्वर ॥ ११ ॥ सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्यत।

तदनन्तर राजधर्मा बक्ते इन्द्रको प्रणाम करके कहा-ध्सरेडबर | यदि आपक्षी मुझपर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र गीतमको भी जीवित कर दीजिये ।। ११%।।

ष्टस वाक्यं समादाय वासवः पुरुवर्षभ ॥ १२ ॥ सिक्त्वासतेन तं विश्रं गौतमं जीवयत् तदा।

·पुरुषप्रवर ! उसके अनुरोधको स्वीकार करके इन्द्रदेवने गीतम ब्राह्मणका भी अमृत छिडककर जिला दिया ॥१२५॥ सभाण्डोपस्करं राजंस्तमाखाच बकाधिपः ॥ १३॥ सम्परिष्वज्य सुद्धदं प्रीत्या परमया युतः।

राजन । वर्तन और सवर्ण आदि सन सामग्रीसहित प्रियसहर गौतमको पाकर बकराजने वहे प्रेमसे उसको हृद्यसे लगा लिया॥

अथ तं पापकर्माणं राजधर्मा बकाधिपः॥१४॥ विसर्जयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमालयम् । फिर वकराज राजवर्माने उस पापाचारीको धनसहित

विदा करके अपने घरमे प्रवेश किया ॥ १४% ॥ यथोचितं च स वको ययौ ब्रह्मसदस्तथा॥१५॥ ब्रह्मा चैनं महात्मानमातिथ्येनाभ्यपुजयत । तदनन्तर वकराज यथोचित रीतिसे ब्रह्माजीकी समामे

गया और ब्रह्माजीने उस महात्माका आतिष्य-सत्कार किया ॥ गौतमश्चापि सम्प्राप्य पुनस्तं शवराख्यम । शहायां जनयामास पुत्रान दुष्कृतकारिणः ॥ १६॥ गौतम मी पुनः मीलीके ही गॉवमे जाकर रहने लगा।

बहुँ उसने उस ग्रूडजातिकी स्त्रीके पेटले ही सनेक पापाचारी पुर्देशिको उत्पन्न किया ॥ १६॥

शापश्च सुमहांस्तस्य दत्तः सुरगणैस्तदा।

क्रश्रीप्रमर्भाः पापोऽयं जनयित्वाचिरात सतान्॥१७॥ निरयं प्राप्सति महत् छतःनोऽयमिति प्रभो।

तव देवताओंने गौतमको महान् आप देते हुए रहा-ध्यह पानी कृतव्न है और दूसरा पति न्वीकार करनेवारी श्रद्रजातीय स्त्रीके पेटसे वहत दिनोंसे संतान पृदा करता आ रहा है। इस पापके कारण यह घोर नरकमें पहेगा। पतत् प्राह पुरा सर्वे नारदो मम भारत ॥१८॥ संस्मृत्य चापि सुमहदाख्यानं भरतपंभ।

मयापि भवते सर्वे यथावद्मुवर्णितम् ॥ १९॥ भारत | यह सारा प्रसङ्घ पूर्वकालमें मुझने महि नारदने कहा था । भरतश्रेष्ठ ! इस महान आख्यानको यह करके सैंने तम्हारे समध्य सब यथार्थरूपसे वहा है ॥१८-१९॥ कतः कृतष्तस्य यशः कृतः स्थानं कृतः सस्य ।

अश्रदेयः कृतको हि कृतको नास्ति निकृतिः ॥ २० ॥ कतच्नको कैवे यश प्राप्त हो एकता है ! उते कैंते स्थान और सुखकी उपलब्धि हो सकती है ? कृतव्य विश्वासके पोग्य

तहीं होता । कतचनके उद्धारके लिये शास्त्रोंमें कोई प्रायक्षित नहीं बताया गया है ॥ २० ॥

मित्रद्रोहो न कर्तव्यः पुरुषेण विशेपतः। प्रतिपद्यते ॥ २१ ॥ मित्रधुङनरकं घोरमनन्तं सनुष्यको विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोहके पापसे बचना

चाहिये । मित्रद्रोही मनुष्य अनन्तकालके लिये घोर नरकमें पडता है ॥ २१ ॥

कृतक्षेन सदा भाव्यं मित्रकामेन सैय ह। मित्राच लभते सर्वे भित्रात् पूर्वा लभेत च ॥ २२ ॥ प्रत्येक मनुष्यको सदा कृतत्र होना चाहिये और मित्रनी

इच्छा रखनी चाहिये। क्योंकि मित्रवे तव क्रष्ट प्राप्त होना है । मित्रके सहयोगसे सदा सम्मानकी प्राप्ति होती है ॥ मित्राद् भोगांध्य भुक्षीत मित्रेणापत्सु मुच्यते ।

सत्कारैक्तमौर्मित्रं पूजयेत विचक्षणः ॥ २३ ॥ मित्रकी सहायतारे भोगोंकी भी उपलब्ध होती हैं और

मिन्नद्वारा मनुष्य आपत्तियोंसे छुटकारा या जाता है। अनः बुद्धिमान् पुरुष उत्तम सन्तारीद्वारा मित्रका पूजन करे॥ परित्याल्यो बुधैः पापः कृतव्नो निरपत्रपः। मित्रद्रोही कुलाङ्गरः पापकर्मा नराधमः॥ २४॥

जो पापीः कतव्नः निर्लंजः मित्रहोहीः कृतानार और पापाचारी हो। ऐसे अधम मनुष्यका विद्रान पुरा

सदा स्थाग करे ॥ २४ ॥

एष धर्मभृतां श्रेष्ठ प्रोक्तः पापो मया तय। मित्रद्रोही कृतव्यो वै कि भूयः थोतुमिन्छिस॥ २५॥ धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ सुधिष्ठिर ! इस प्रकार वह मेन तुनर

पानी। सित्रहोही और कृतान पुरुपका परिचय दिना है। इस और स्था सुनना चाहते हो । ॥२५॥

वैशम्पायन उवाच एतच्छूत्वा तदा वाक्यं भीष्मेणोक्तं महात्मना l जनमेजय ॥ २६ ॥ यधिष्ठिरः प्रीतमना वभुव

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महारमा भीष्म-का यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही मन वहे प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि कृतध्त्रोपाङ्याने त्रितप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥

इस *प्र*कार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत आपद्धमैपर्वमें इतान्<sup>का</sup> उपाल्यानविषयक एक सौ तिहत्तरवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ १७३ ॥

# ( मोक्षधर्मपर्व )

#### चतः सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सैनजित और ब्राह्मणके संवादका वर्णन

यधिष्ठिर उवाच

धर्माः पितामद्देनोका राजधर्माश्रिताः ग्रुभाः। धर्ममाश्रमिणां श्रेप्टं वक्तमहंसि पार्थिव ॥ १ ॥

राजा युधिष्ठिरने कहा-पितामह । यहाँतक आपने राजधर्मसम्बन्धी श्रेष्ठ धर्मीका उपदेश दिया। पृथ्वीनाय ! अब आप आश्रमियोंके उत्तम धर्मका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

भीषम् उवाच

सर्वत्र विहितो धर्मः खर्ग्यः सत्यफलं तपः। घहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ २ ॥ भीष्मजी योळे-युधिष्ठर। येदीमें तर्वत्र समी यात्रमी-के लिये स्वर्गसावक ययार्थ फलकी प्राप्ति करानेवाली तपस्याका उस्तेख है। धर्मके बहुत-से द्वार हैं। ससारमें कोई ऐसी किया नहीं है। जिसका कोई फल न हो ॥ २ ॥ यसिन् यसिन्त विषये यो यो याति विनिश्चयम् । स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ ३ ॥

भरतश्रेष्ठ । जो-जो पुरुष जिल-जिल विषयमें पूर्ण निश्चयको पहुँच जाता है ( जिसके द्वारा उसे अमीष्ट सिद्धिका विश्वास हो जाता है ), उसीको वह कर्तन्य समझता है। दूसरे विषयको नहीं ॥ ३ ॥

यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमसारवस् । तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः॥ ४॥

मनुष्य जैसे जैसे संवारके पदार्योको सारहीन समझता है, वैसे ही वैसे इनमे उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें सगय नहीं है ॥ ४॥

पर्व व्यवसिते लोके वहुदोषे युधिष्ठिर। थात्ममोक्षनिमित्तं वै यतेत मतिमान नरः॥ ५॥ युधिष्टिर ! इस प्रकार यह जगत् अनेक दोधींने

परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान् पुरुष क्षपने मोमके लिये प्रयत्न करे॥ ५॥

युधिप्तिर उवाच

नष्टे थने वा दारे वा पुत्रे पितरि वा मृते। ं यया बुद्धशा बुद्देच्छोर्क तन्मे बृद्दि पितामद्द ॥ ६ ॥

युधिष्टिरने पूछा-दादाजी । धनके नष्ट हो जानेपर अयदा स्त्री। पुत्र या निराके भर जानेपर किस बुढिसे मनुष्य अपने जोकका निवारण करे ! यह मुझे वताइये ॥ ६ ॥

भीपा लवाच नष्टे धने बादारे बापने पितरि बासते। अहो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्यापचिति चरेत ॥ ७ ॥

भीष्मजीने फहा—चत्त | जब धन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री: पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय, तथ ओह । क्सार कैसा दुःखमय हैं । यह सोचकर मनुष्य द्योकको दूर करनेवाले शम-

दम थादि साधनीका अनुष्ठान करें ॥ ७॥

अत्रा<u>प्यदाहरन्तीममितिहासं</u> प्रयतनम् । यथा सेनजितं वित्रः कश्चिदेत्यावचीत् सुद्धत् ॥ ८ ॥ इस विपयमें किसी हितैपी बादाणने राजा सेनजित्के पास

थाकर उन्हें जैसा उपदेश दिया याः उसी प्राचीन इतिहास-को विश्र पुरुष दृष्टान्तके रूपमें प्रस्तुत किया करते हैं॥ पुत्रशोकाभिसंतमं राजानं शोकविद्वलम्।

विपण्णमनसं दृष्टा विप्रो चचनमद्रवीत्॥ ९॥ राजा छेनजित्के पुत्रकी मृत्यु हो गयी थी। वे उसीके शोककी आगसे जल रहे थे। उनका मन विवादमें इबा हुआ था। उन शोकविहल नरेशको देखकर बाह्मणने इस प्रकार कडा--।। ९ ॥

कि तुमुहासि मृदस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि । यदा त्वामिव शोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम् ॥१०॥

भाजन् ! तुम मूढ मनुष्यकी भाँति क्यों मोहित हो रहे हो १ बोकके योग्य तो तुम स्वयं ही हो। फिर दूसरीके लिये क्यों शोक करते हो ! अजी ! एक दिन ऐसा आयेगा, जब कि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिये भी शोक करते हुए उसी गतिको प्राप्त होंगे ॥ १० ॥

त्वं चैबाहं च ये चान्ये त्वामुपासन्ति पार्थिव । सर्वे तत्र गमिष्यामा यत एवागता वयम् ॥ ११ ॥ 'पृथ्वीनाय । तुम, मैं और वे दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास नैठे है, सन नहीं जायेंगे, जहाँसे

इम आये हैं? 11 ११ ॥

सेनजिद्धवाच

का बुद्धिः किं तपो वित्र कः समाधिस्तपोधन । किं ज्ञानं किं श्रुतं चैव यत् प्राप्य न विपीदस्ति ॥ १२ ॥

सेतिसित्ते पूछा-त्यस्याके घनी श्रह्मणदेव ! आपके पास ऐसी कीत सी बुद्धि, कीन तप, कीन समाधि। कैया शान और कीनसा शाल हैं। जिले पाकर आपको किसी प्रकारका विषाद नहीं है। १२॥

(हृष्यन्तमवसीदन्तं सुखदुःखविपर्यं ये । आत्मानमनुशोचामि ममैष हृदि संस्थितः ॥)

सुख और दु:खका चक वूमता रहता है | मैं सुखमे हफेरे फूल उठता हूँ और दु:खमे खिन्न हो जाता हूँ | ऐसी अवस्थामें पढ़े हुए अपने आपके लिये मुझे निरन्तर शोक होता है | यह शोक मेरे हृदयमे डेरा हाले बैठा है ॥ नाहाण उनाच

पश्य भूतानि दुःखेन ब्यतिषिक्तानि सर्वशः। उत्तमाधममप्यानि तेषु तेष्विह कर्मसु ॥१३॥

झाझणने कहा- राजत्। देखोः इत वंशारमें उत्तमः मध्यम और अधन सभी प्राणी भिन्न-भिन्न कर्मोंने आसक हो दुःखने मक्त हो रहे हैं ॥ १३ ॥

( अहमेको न मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित् । न तं पश्यामियस्याहं तं नपश्यामि यो मम ॥ )

मैं तो अकेला हूँ । न तो दूसरा कोई मेरा है और न मै किसी दूसरेका हूँ । मैं उस पुरुषको नहीं देखता, विसका मैं होऊँ तथा उसको भी नहीं देखता, जो मेरा हो (न मुहस्पर किसीकी ममता है, न मेरा ही किसीपर ममत्व है)॥

आत्मापि चार्यं न मम सर्वो वा पृथिवी मम । यथा मम तथाऽन्येशामिति चिन्त्य न मे व्यथा । पतां बुद्धिमई प्राप्य न प्रहुच्ये न च व्यथे ॥ १४ ॥ यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा शरी पृथ्वी भी मेरी नहीं

है। ये सब वस्तुपँ जैसी मेरी हैं। वैसी ही दूसराँकी भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिये भेरे भनमें कोई व्यथा नहीं होती। इसी बुद्धिको पाकर न मुझे हर्ष होता है। न श्रोक।। १४॥ यथा काण्ठं च काण्डं च समेयातां महोदधी।

समेत्य च व्यपेयातां तद्वासूत्रसमागमः ॥ १५ ॥ जिस प्रकार समुद्रमें बहते हुए दो काष्ठ कमी-कमी एक दूसरेसे मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं।

उत्ती प्रकार इत लोकर्ने प्राणियोंका तमायम होता है ॥ १५ ॥ एवं पुत्रास्त्र पीत्रास्त्र झातयो बान्धवास्त्रधा । तेषां स्नेहो न कर्तव्यो विप्रयोगो सुवो हि तैः ॥ १६ ॥

इसी तरह पुत्र पीत्र जाति-वान्यव और सम्बन्धी मी मिल जाते हैं। उनके प्रति कमी आसक्ति नहीं बढ़ानी खाहेथे। क्योंकि एक दिन उनसे विकोह होना निश्चित है ॥ १६॥

म्योकि एक दिन उनच विकास कार्याक्य एक दिन विकास विकास

त त्वासी चेद न त्वं तं का सन् किमनुशोचित (७

तुम्हारा पुत्र किसी अजात स्थितिमें आया था और अर अजात स्थितिमें ही चला गया है। न तो वह तुम्हें वानता था और न तुम उने जानते थे। फिर तुम उनके कीन होनर हिए स्थित बोक करते हो है।। १७॥

तृष्णातिष्रभवं दुःखं दुःखातिष्रभवं सुखम्। स्रखात संजायते दुःखं दुःखमेवं पनः पनः॥१८॥

संसारमें विश्वयोंको तुष्णांते जो व्याकुळता होती है। उर्दरा नाम दुःख है और उस दुःखका विनाग ही सुख है। उर्द सुखके बाद ( पुन: कामनाजनित ) दुःख होता है। हर प्रकार बारंबार दुःख ही होता रहता है॥ १८॥

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुवम् । सुखदुःखं मनुष्याणां चमवत् परिवर्ततः॥१९॥

सुलके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख आता है। मनुष्योंके सुख और दुःख चककी माँति चूमते रहते हैं॥१९॥

मनुष्याक सुख आर दुःख चक्रका माात पूगत रहत हु॥१९। सुस्त्रात् त्वं दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे सुस्नम्।

न नित्यं छभते दुःखं न नित्यं छभते सुखम्॥ १०॥ इस समय तुम सुखरे दुःखमें आ पड़े हो। अप फिर तुम्हें सुखकी प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणीको न तोच्या सुख ही प्राप्त होता है और न सदा हुःख ही॥ १०॥

शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाऱ्यायतनं शरीरम्।

यद्यव्छरीरेण करोति कर्म तेनैव देही समुपारवृते तत्॥ २१॥

यह शरीर ही खुलका आगर है और यही टुल्डा मी आथार है। देहाभिमानी पुष्प सरीरते जीन्तो इस करता है। उसीके अनुसार वह खुल एवं टुल्डस्य फन मीगता है॥२॥

बीबितं च हारीरेण जात्येव सह जायते। उभे सह विवर्तते उभे सह विनश्यतः॥ २२॥ यह जीवन स्वपावतः शरीरके साथ ही उराज होता है।

दोनों साय-साय विविध रुपोमें रहते हैं और साय ही साय नष्ट हो जाते हैं॥ २२॥

स्तेहपारीर्वेहविधैराविध्विषया जनाः। अकृतार्थोश्च सीदन्ते जला सैकतसेतवः॥ २३ ॥ अकृतार्थोश्च सीदन्ते जला सैकतसेतवः॥ २३ ॥ अनुष्य नाना प्रकारके सीह-वन्त्रनीम वैधे दुए हैं। अनः

भगुष्य नाता भकारक प्रश्यासमय हैं। इतिहिंगे की वे सदा विपर्योकी आविकिये कि रहते हैं। इतिहिंगे की वालहारा बनाये हुए पुरू जरूक वेगरे वह जाते हैं। उर्व प्रकार जन महेच्योंकी विपयकामना स्पार नहीं होती। जिल्ले वे द्वारा पार कर हैं। रहें।

व अर्थ निर्णालये सर्वे सर्वचक्र निर्णालये । स्नेहेम तिलवत सर्वे सर्वचक्र निर्णालये ॥ २५॥ तिलपोडेरिवाकम्य क्लेशैरबानसम्पर्वे ॥ २५॥ तिलोकोप तेलके लिपे जैसे तिलोको कोल्हमें परते हैं, उमी

तेलीलांग तेलक लिय जस (तलाका कारण में प्रतिहर्भ कारण सब लोग अजानजनित केरों) हारा स्वी चकर्म एने इके कारण सब लोग अजानजनित केरों। हारा स्वी चकर्म एस रहे हैं।। २४ ॥

संचिनोत्यशभं कर्म कलत्रापेक्षया नरः। एकः क्लेशानवाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥ २५ ॥

मनुष्य स्त्री-पुत्र आदि क्रद्धम्बके लिये चोरी आदि पाप-कर्मोंका संग्रह करता है। किंत्र इस लोक और परलोकमें उसे अकेले ही उन समस्त कर्मीका क्लेशमय फल मोगना पहता है ।। २५ ॥

पुत्रदारकुटुम्बेपु प्रसक्ताः सर्वमानवाः ! शोकपद्भार्णचे मया जीर्णा चनगजा इव ॥ २६ ॥ स्री, पुत्र और कुटुम्बर्मे आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी

प्रकार शोकके समुद्रमें हुव जाते हैं, जैसे चूढे जंगली हाथी

दलदलमें फेंसकर नष्ट हो जाते हैं।। २६ ॥

पुत्रनाशे वित्तनाशे ज्ञातिसम्बन्धिनामपि। प्राप्यते सुमहद् दुःखं दावाग्निप्रतिमं विभो। दैवायत्तमिर्वं सर्वे सुखदुःखे भवाभवी॥ २७॥ प्रमो । यहाँ सब लोगोंको पुत्रः चनः कुदुम्बी तथा सम्बन्धियों-

का नाश होनेपर दावानलके समान दाह उत्पन्न करनेवाला महान् दुःख ग्राप्त होता है। परंतु सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारव्यके ही अधीन है ॥ २७ ॥ असहत ससहचापि सशत्रक्षित्रवानपि । सप्रज्ञः प्रज्ञया होनो दैवेन लभते सुखम् ॥ २८ ॥

मनुष्य हितेयी सुहदोंसे युक्त हो या न हो। वह शजुके साय हो या मित्रके। बुदिमान् हो या बुदिहीनः दैवकी अनुक्लता

होनेपर ही सुख पाता है ॥ २८ ॥

नार्ल सुखाय सहदो नार्ल दुःखाय शत्रवः। न च प्रशालमर्थानां न सुखानामलं धनम् ॥ २९ ॥

अन्यथा न तो सुद्धद सुख देनेमें समर्थ हैं, न शत्रु दुःख देनेमें समर्थ हैं। न तो बुद्धि धन देनेकी शक्ति रखती है और

न घन ही सुख देनेमें समर्थ होता है ॥ २९ ॥

म बुद्धिर्घनलाभाय न जाडवमसमृद्धये। लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राञ्चो जानाति नेतरः ॥ ३०॥

न तो बुद्धि धनकी प्राप्तिमें कारण है। न मर्खता निर्धनतामें। वास्तवमें समारचककी गतिका बृत्तान्त कोई ज्ञानी पुरुष ही

जान पाता है। दूसरा नहीं || ३० || बुद्धिमन्तं च शरं च मढं भीठं जडं कविम ।

दुर्वलं वलवन्तं च भागिनं भजते सुखम् ॥ ३१ ॥ बुद्धिमान्। शूरवीरः मूदः डरपोकः गूँगाः विद्वान्। दुर्वल

और वहबान् जो मी माग्यवान् होगा - देव जिसके अनुकृत होगाः उसे विना यतके ही सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥

घेतुर्वत्सस्य गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च।

पयः पिवति यस्तस्या धेनुस्तस्येति निश्चयः ॥ ३२ ॥ दूध देनेवाली गौ वछड़ेकी है या उसे दुइने अथवा चरानेवाले ग्वालेकी है या रखनेवाले मालिककी है अथवा

उसे सुराकर ले जानेवाले चोरकी है ! वास्तवमें जो उसका द्व पीता है, उसीकी वह गाय है; ऐसा विद्यानोंका निरचय है ॥३२॥

ये च महतमा छोके ये च बद्धेः परं गताः। ते नपः सुखमेधन्ते क्रिश्यत्यन्तिरतो जनः॥ ३३॥

इस समरमे जो अत्यन्त मूढ हैं और जो बुद्धिसे परे पहुँच गये हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीचके सभी लोग कप्ट

मोगते हैं ॥ ३३ ॥

अन्त्येषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। सुखामाहुद्रैःखमन्तरमन्त्ययोः ॥ ३४ ॥ अन्त्यप्राप्ति

ञानी पुरुष अन्तिम स्थितियोंमें रमण करते हैं। मध्यवर्ती स्थितिमें नहीं। अन्तिम स्थितिकी प्राप्ति सुखखरूप वतायी जाती है और उन दोनोंके मध्यकी खिति दुःखरूप कही गयी है ॥३४॥

(सुखं खिपति दुर्मेघाः खानि कर्माण्यचिन्तयन । अविज्ञानेन महता कम्यलेनेव संवृतः॥)

खोटी बुद्धिवाला मूर्ज मनुष्य अपने कर्मोंके ग्राभाग्रम परिणामकी कोई परवा न करके सुखसे सोता है। क्योंकि वह कम्बलते दके हुए पुरुषकी भाति महान अज्ञानने आबृत रहता है।

ये च बुद्धिसुखं प्राप्ता इन्हातीता विमत्सराः । तान नेवार्था न चानर्था व्यथयन्ति कदाचन ॥ ३५॥

किंत जिन्हें भाननित सख प्राप्त है। जो हरदों स्थाति हैं तथा जिनमें मत्तरताका भी अमान है। उन्हें अर्थ और

अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं ॥ १५ ॥

अय ये वृद्धिमप्राप्ता व्यतिकान्ताश्च मृदताम् । तेऽतिवेळं प्रद्वष्यन्ति संतापमुपयान्ति च ॥ ३६ ॥

जो मूदताको तो लॉघ चुके हैं। परतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वे सुखकी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हुर्धसे फुल उटते हैं और दुःखकी परिस्थितिमें अतिशय सतापका अनुमव

करने लगते हैं ॥ ३६॥

नित्यं प्रमुदिता मुढा दिवि देवगणा इव। महता परिभृत्या विचेतसः ॥ ३७ ॥

मूर्ज मनुष्य स्वर्गमें देवताओंकी मॉति सदा विषयसुखमें मग्न रहते हैं। क्योंकि उनका चित्त विषयासक्तिके कीचडमें लयपय होकर मोहित हो जाता है ॥ ३७ ॥

सुबं दुःबान्तमालस्यं दुःखं दाक्यं सुबोदयम। भृतिस्त्वेवं श्रिया सार्घे दक्षे वसति नालसे ॥ ३८ ॥

आरम्ममें आलस्य सुख-सा जान पड़ता है। परतु घह अन्तर्मे दु:खदायी होता है और कार्यकौशल दु:ख-सा लगता है। परंतु वह सुखका उत्पादक है। कार्यकुराल पुरुषमें ही लक्ष्मीसहित ऐश्वर्य निवास करता है। आलसीमें नहीं ॥३८॥

सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम्। प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ ३९ ॥

अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि सुख या दुःखः प्रिय अयवा अप्रियः जो-जो प्राप्त हो जायः उसका हृदयते स्वागत करें कमी हिम्मत न हारे ॥ ३९॥

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च।

दिवसे दिवसे मृढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥ ४० ॥

शोकके हजारों स्थान हैं और मयके सैकड़ों स्थान हैं: किंत वे प्रतिदिन मूर्खोपर ही प्रभाव डालते हैं। विदानींपर नहीं ॥ ४० ॥

बुद्धिमन्तं कृतप्रश्नं गुश्रूषुमनसूयकम् । दान्तं जितेन्द्रियं चापि शोको न स्पृशते नरम्॥४१॥

जो बुद्धिमान्। अहापोहमे कुशल एव विश्वित बुद्धिवाला। अध्यात्मशास्त्रके अवणकी इच्छा रखनेवालाः किसीके दोप न देखनेवालाः मनको वशमे रखनेवाला और जितेन्द्रिय है। उस मनुष्यको शोक कभी छू भी नहीं सकता ॥ ४१ ॥

एतां बुद्धि समास्थाय गुप्तचित्तश्चरेद् बुधः। उदयास्तमयशं हि न शोकः स्प्रष्ट्रमहिति॥ ४२॥

विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह इसी विचारका आश्रय लेकर मनको काम, क्रोध आदि शतुओंसे सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे । जो उत्पत्ति और विनाशके तत्त्वको जानता है। उसे शोक छू नहीं सकता ॥ ४२ ॥

यक्षिमित्तं भवेच्छोकस्तापो वा दुःखमेव च। भायासो घा यतो मूळमेकाङ्गमपि तत् त्यजेत्॥ ४३॥

जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुःख हो या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े। वह दु:खका मूल कारण अपने शरीरका एक अङ्ग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिये॥ ४३॥

किचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्। तदेव परितापार्थं सर्वे सम्पद्यते तथा ॥४४॥

मनुष्य जब किसी भी पदार्थमें ममस्य कर छेता है। तब वे ही सब उसके वैसे दुःखके कारण बन जाते हैं॥ ४४॥

यद् यत् यज्ञति कामानां तत् सुखस्याभिपूर्यते । कामान्ज्विनश्यति ॥४५॥ पुरुषः कामानुसारी

वह कामनाओं में जिल-जिलका परित्याग कर देता है। वही उसके मुखकी पूर्ति करनेवाली हो जाती है । जो पुरुष कामनाओंका अनुसरण करता है, वह उन्होंके पीछे नष्ट हो

जाता है ॥ ४५ ॥

यश कामसुखं लोके यश दिन्यं महत् सुखम्। तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाईतः वोडर्शी केळाम् ॥ ४६॥ संसारमें जो कुछ इस लोकके भोगोंका सुख है और जो

स्वर्गका महान् मुख है, वे दोनों तृष्णाक्षयसे होनेवाले मुखकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं ॥ ४६॥

पूर्वदेहकृतं कर्मे शुभं वा यदि वाशुभम्। प्राज्ञं मृढं तथा शूरं भजते यादशं कृतम्॥ ४७॥

मनुष्य बुद्धिमान् हो। मूर्ल हो अथवा शूरवीर हो। उसने पूर्वजन्ममे जैसा ग्रुभ या अग्रुम कर्म किया है। उसका वैसा ही फल उसे मोगना पड़ता है ।। ४७ ॥

एवमेव किलैतानि प्रियाण्येवाप्रियाणि च। जीवेषु परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४८॥

इस प्रकार जीवींको प्रिय-अप्रिय और सुल-दुःगररी प्रति बार-बार कमले होती ही रहती है, इस्में मंदेह नहीं है॥४८॥ पतां वुद्धि समास्थाय सुखमास्ते गुणान्वितः। सर्वोन् कामान् जुगुप्सेत कामान् कुर्वात पृष्टतः॥४९॥

ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर कामनाओंके त्यागन्त्री गुन् युक्त हुआ मनुष्य सुखरे रहता है। इसलिये सब प्रकारके भोगीने विरक्त होकर उन्हे पीठ-पीछे करदे अर्थान उन्हे विमय हो जाय ॥ ४९ ॥

वृत्त एप हृदि प्रौढो मृत्युरेप मनोभवः। कोधो नाम शरीरस्थो देहिनां प्रोच्यते वधैः॥ ५०॥

हृदयसे उत्पन्न होनेवाला यह काम हृदयमें ही पृष्ट होता है। फिर यही मृत्युका रूप धारण कर लेता है। क्योंकि ( जर इसकी सिद्धिमें कोई वाधा आती है, तब ) विद्वानींद्वारा वही प्राणियोंके शरीरके भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाता है ॥५०॥ यदा संहरते कामान् कुर्मोऽङ्गानीय सर्वशः। तदाऽऽत्मज्योतिरात्मायमात्मन्येव प्रपश्यति ॥५१॥

कछआ जैसे अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है। उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओंका मकोच कर देता है। तब यह अपने विशुद्ध अन्तःकरणमें ही स्वय प्रकाश-स्वरूप परमात्माका साक्षात्कार कर छेता है ॥ ५१ ॥

न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पर्यते तदा ॥ ५२ ॥

जत्र यह किसीसे भय नहीं मानता और इससे भी किमीको भय नहीं होता तथा जब यह किसी वस्तुको न तो चाइता है और न उसने द्वेष ही करता है। तब परव्रहा परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ५२ ॥

उभे सत्यानृते त्यफ्त्वा शोकानन्दौ भयाभंय। प्रियाप्रिये परित्यज्य प्रशान्तात्मा भविष्यति ॥ ५३ ॥

जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात् जगन्ते व्यक और अञ्चक्त पदार्थोंका, शोक और इर्पका, भर और अमरका तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त दृन्द्वीका परित्याग रर देता है, तब उसका चित्त शान्त हो जाता है॥ ५३॥

यदा न कुरुते धीरः सर्वभूतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५४ ॥ जब घैर्यसम्पन्न ज्ञानवान् पुरुष किमी भी प्राणीके प्रति

मनः वाणी और क्रियाद्वारा पापपूर्ण वर्ताव नहीं करता।

त्वय परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४ ॥ या दुस्त्यजा दुर्मतिभियां न जीयंति जीयंतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुन्वम् ॥

खोरी बुद्धिचाले मनुष्यंकि लिये जिमका त्याम करना कठिन है, जो मनुष्यके जीर्ण ( चृद्ध ) हो जानेरर मी खर कभी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणींके साथ जानेवाल रेग वनकर रहती है। उस तृष्णाको जो त्याग देता है। उसीको

सुख मिळता है ॥ ५५ ॥

अत्र पिद्गलया गीता गाथाः श्रूयन्ति पार्थिव । यथा सा कुच्लूकालेऽपि लेभे धर्म सनातनम् ॥ ५६॥

राजन । इस विपयमें पिङ्गळाकी गायी हुई गायाएँ सुनी जाती हैं। जिसके अनुसार चरुकर सकटकाळमें भी उसने सना तन धर्मको भारा कर लिया था।। ५६॥ संकेते पिङ्गळा चेद्या कान्तेनासीत् विनाकृता।

अथ क्रच्छूनता शान्ता दुद्धिमास्थापयम् तदा ॥ ५७ ॥ एक वार पिङ्गळा वेज्या बहुत देरतक सकेतस्थानपर वैठी रही, तन भी उनका प्रियतम उनके पास नहीं आया। इसने वह वड़े कप्टमें पड़ गयी, तथापि शान्त रहकर इस

प्रकार विचार करने लगी ॥ ५७ ॥

पिङ्गलोगाच उन्मत्ताहमनुनमत्तं कान्तमन्त्रवसं विरम् । अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा ॥ ५८ ॥

पिद्गला बोळी—मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाळसे मेरे निकट ही रहते हैं। में सदासे उनके साथ ही रहती आयी हूँ। वे कभी उन्मच नहीं होते, परंतु में ऐसी मतवाळी हो गयी यी कि आजते पहले उन्हें पहचान ही न सकी॥ ५८॥

एकस्यूणं नवडारमियास्यास्यगारकम्। का हि कान्तमिद्वायान्तमयं कान्तेति मंस्यते॥ ५९॥

जिसमें एक ही खंमा और नी दरवाजे हैं। उस दारीर-रुपी घरको आजते में दूसरोंके लिये वद कर दूँगी। यहाँ आनेवाले उस सच्चे प्रियतमको जानकर भी कीन नारी किसी हाइ-सासके पुतलेको अपना प्राणवहाम मानेगी है॥ ५९॥

सकामां कामरूपेण धूर्ता नरकरूपिणः। न पुनर्वञ्चयिष्यन्ति प्रतिवुद्धास्मि जागृमि॥ ६०॥ अव मैं मोहनिहारे जग गयी हूँ और निरन्तर सजग हूँ— कामनाओंका भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरकरूपी धूर्ते मतुष्य कामका रूप धारण करके अन ग्रुप्ते धोखा नहीं दे सर्वेगे॥ ६०॥

अनयों हि भवेदयों दैवात् पूर्वकृतेन वा। सम्बुद्धाई नियकाय नाहमद्याजितेन्द्रिया॥ ६१॥

मान्यते अथवा पूर्वकृत ग्रुम क्रमोंके प्रभावते क्रमी-क्रमी अनर्थं भी अर्थहर हो जाता है, जिससे आज निराश होकर में उत्तम ज्ञानते सम्पन्न हो गयी हूँ। अब मैं अजितेन्द्रिय नहीं रही हूँ ॥ ६१॥

द्धुखं निराशः स्वपिति नैराश्यं परमं सुखम् । आशामनाशां कृत्वा हि सुखं स्वपिति पिङ्गळा ॥६२॥ बासवमं जिले किसी प्रकारकी आशा नहीं है। वही सुखसे

चोता है। आशाका न होना ही परम सुख है। देखो, आशा-को निराशाके रूपमें परिणत करके पिङ्गळा सुखकी नींद सोने छगी॥ ६२॥

भीष्य उवाच

पतैद्यान्येश्च विप्रस्य हेतुमङ्गिः प्रभाषितैः। पर्यवस्थापितो राजा सेनजिन्मुमुदे सुखी ॥ ६३ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! ब्राह्मणके कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्तियुक्त वचनी थे राजा तेनजित्का चित्त खिर हो गया । वे श्वोक छोड़कर दुखी हो गये और प्रकाता-पूर्वक रहने छो ॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि ब्राह्मणसेनजिस्तंबादकथने चतुःसण्तस्यधिकवाततमोऽध्यायः ॥१७४॥ इत प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वकृ अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वम ब्राह्मण और सेनजित्के संबादका कथननिषयम

पक सी चौहत्तरवाँ अप्याय पूरा हुआ ॥ १७४ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ वलीक मिलाकर कुल ६६ वलीक है )

पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

अपने करयाणकी इच्छा रखनेवाले पुरुपका क्या कर्तव्य है, इस विषयमें पिताके प्रति पुत्रद्वारा ज्ञानका उपदेश

युधिष्टर उवाच

अतिकामिति काले.ऽसिन् सर्वभृतक्षयावहे।
कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे बूहि पितामह ॥ १ ॥
राजा युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! समस्त भृतीका
पद्यार करनेवाल यह काल वरावर बीता वा रहा है, ऐसी
अवस्थामें मनुष्य क्या करनेसे कस्याणका मागी हो सकता
है ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

मीध्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । पितुः पुत्रेण संवादं तं नियोध युधिधिर ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा— शुधिष्ठर | इस विपयमें शानी पुरुष पिता और पुत्रके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। तुम उस स्वादको ध्यान देकर सुनी ॥ २ ॥ डिजातेः कस्यचित् पार्थ स्वाध्यायनिरतस्य वै । वसूव पुत्रो मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥ ३ ॥

कुन्तीकुमार । प्राचीन कालमें एक ब्राह्मण थे, जो सदा वेदशास्त्रोके स्वाध्यायमें तत्तर रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो गुणवे तो मेथावी या ही नामसे भी मेथावी या ॥ ३॥ सोऽब्रबीत् पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्। मोसधर्मार्थकुरालो छोकतस्विचक्षणः॥ ४॥

वह मोक्षः वर्म और अर्थमे कुशल तया लोकतस्वका अच्छा ज्ञाता था। एक दिन उस पुत्रने अपने स्ताध्याय-परायण पितासे कहा ॥ ४॥

पुत्र उवाच

धीरः किस्वित तात क्रयात् प्रजानन क्षित्रं ह्यायुर्भ्रद्यते मानवानाम् । यथार्थयोगं **पितस्तदाचक्ष्य** 

ममानुपूर्व्या येन धर्म चरेयम् ॥ ५ ॥ पुत्र बोला-पिताजी ! मनुष्योकी आयु तीव गतिसे बीती जा रही है। यह जानते हुए धीर पुरुषको क्या करना चाहिये ! तात ! आप मुझे उस यथार्थ उपायका उपदेश कीजिये। जिसके अनुसार में घर्मका आचरण कर सकूँ ॥ ५॥

वितोवाच

वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र पुत्रानिच्छेत् पावनार्थं पितृणाम् । अमीनाधाय विधिवच्चेष्ट्यक्षो

वनं प्रविद्याय सुनिर्वभूषेत्॥ ६॥ पिताने फहा-चेटा | दिजको चाहिये कि वह पहले ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करें। फिर गृहस्थाश्रममे प्रवेश करके पितरींकी सद्गतिके लिये पुत्र पैदा करनेकी इच्छा करे । विधिपूर्वक त्रिविच अग्रियोंकी खापना करके यजींका अनुष्ठान करे। तत्पश्चात् वानप्रख-आश्रममे प्रवेश करें । उसके बाद मौनमावसे रहते हुए संन्यासी होनेकी इच्छा करे॥६॥

पुत्र उवाच

एवमभ्याहते छोके समन्तात् परिवारिते। अमोघासु पतन्तीषु कि धीर इव भाषसे॥ ७॥

पुत्रने कहा-पिताजी ! यह लोक जब इस प्रकारसे मृत्युद्वारा मारा जा रहा है। जरा-अवस्थाद्वारा चारी ओरपे बेर लिया गया है। दिन और रात सफलतापूर्वक आयुष्पयहरा काम करके बीत रहे हैं ऐसी दशामें भी आप धीरकी मॉति कैसी बात कर रहे हैं।। ७॥

पितोवाच

कथसभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः। अमोघाः काः पतन्तीह किं नु भीषयसीव माम् ॥ ८ ॥

पिताने पूछा--वेटा ! तुम मुझे मयमीत सा क्यों कर रहे हो । बताओं तो सही, यह छोक किससे मारा जा रहा है। किसने इसे घेर रक्ला है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफलतापूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं ॥ ८॥

पुत्र उवाच

मृत्युनाभ्याहतो होको जस्या परिवारितः। अहोरात्राः पतन्त्येते नजु कस्मान्न वुध्यसे ॥ ९ ॥ पुत्रने कहा-पिताजी ! देखिये, यह सम्पूर्ण जगत मृत्युके द्वारा मारा जा रहा है। बुढापेने इसे चारों ओरसे घेर

लिया है और ये दिन-रात ही वे व्यक्ति है जो सर नाउन प्राणियोंकी आयुका अपहरणस्वरूप अपना काम करके व्यर्गत हो रहे हैं, इस वातको आप समझते क्यों नहीं है । ॥ ९ ॥ अमोघा राजयश्चापि नित्यमायान्ति यान्ति च । यदाहमेतज्ञानामि न मृत्युस्तिप्रतीति ह। सोऽहं कथं प्रतीक्षिण्ये जालेनापिहितश्चरन् ॥ १०॥

के अमोघ रात्रियों नित्य आती हैं और चली जाती है। जब मैं इस बातको जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभरके लिये भी स्ह नहीं सकती और मै उसके जालमें फँतकर ही विचर रहा हैं। तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ । ॥ १० ॥ राज्यां राज्यां व्यतीतायामायुरल्पतरं यदा । गाधोदके मतस्य इव सुखं विन्देत कस्तदा ॥ ११ ॥

जन जब एक-एक रात बीतनेके साथ ही आयु बहुत रन होती चली जा रही है। तब छिछले जलमें रहनेवाली महली समान कौन सुख पा सकता है १॥ ११॥ ( यस्यां राज्यां व्यतीतायां न किंचिच्छुभमाचरेत् । )

तदैव बन्ध्यं दिवसमिति विद्याद् विचस्णः। अनवारोपु कामेषु मृत्युरम्येति मानवम् ॥ १२ ॥

जिस रातके वीतनेपर मनुष्य कोई तुभ कर्म न करे। उस दिनको विद्वान् पुरुष व्यर्थ ही गया समझे । मनुष्पत्ती कामनाएँ पूरी भी नहीं होने पातीं कि मौत उत्तके पात आ

पहुँचती है ॥ १२ ॥

विचिन्त्रन्तमन्यत्रगतमानसम्। शुष्पाणीव वृक्तीबोरणमासाच मृत्युरादाय गन्छति॥१३॥

जैसे घास चरते हुए भेंड्के पास अचानक व्यामी पहुँच जाती है और उसे दवीचकर चल देती हैं। उसी प्रमार मनुष्यका मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समर सहसा मृत्यु आ जाती और उसे हेकर चल देती है।। १६॥ अधैव कुरु यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्।

कार्येषु मृत्युर्वे सम्प्रकर्पति ॥ १४॥ इसिळिये जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही नर अकृतेष्वेव डालिये । आपका यह समय हायसे निकट न जाय; न्योरि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जायेंगे और मीत आरते

खींच हे जायगी॥ १४॥

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वोहे चापराहिकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥ १५॥

कल किया जानेवाला काम आज ही पूरा रर वन चाहिये । जिले सायकालमें करना है। उसे प्रातः राज्य ही र लेमा चाहिये। क्योंकि मीत यह नहीं देखती कि इसरा राज

अभी पूरा हुआ वा नहीं ॥ १५॥

को हि जानातिकस्याद्य मृत्युकाले। भविष्यति। (न मृत्युरामन्त्रयते हर्तुकामा जगन्मभुः। अबुद्ध एवाकमते मीनान् मीनग्रहो यथा॥)

कीन जानता है कि कितका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा। समूर्ण जगतपर प्रमुख रखनेवाली मृत्यु जब किछीको हरकर ले जाना चाहती है तो उदे पहलेखे निमन्त्रण नहीं मेजती है। जैसे मलेरे जुपकेसे आकर महालगीको पकड़ लेवे हैं। उसी प्रकार मृत्यु मी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है।। युनेव धर्मशील: स्यादनित्यं खलु जीवितम्।

युन्य धमशालः स्थात्।तस्य खलु जावितस् । इते धर्मे भवेत् कीतिरिष्ट् प्रेत्य च वे सुखम् ॥ १६ ॥ अतः युवावसामें ही सक्त धर्मका आचरण करना

चाहिये। क्योंकि जीवन निःधदेह आंतस्य है । वर्मान्यण करनेषे इस छोकर्मे मगुष्यकी कीर्तिका विस्तार होता है और परकोक्में मी उसे सुख मिलता है ॥ १६ ॥

मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदारार्थमुद्यतः। इत्वा कार्यमकार्ये वा पुष्टिमेषां प्रयच्छति॥१७॥

जो मतुष्य मोहर्मे डूबा हुआ है। वही पुत्र और स्त्रीके विषे उद्योग करने छगता है और करने तथा न करने योग्य काम करके इन सबका पाछन-पोपण करता है ॥ १७ ॥ तं पुत्रपद्यसम्पन्नं व्यासक्तमनसं नरम् । सुर्म व्यामे स्वामेव सृत्युरादाय गरुछति ॥ १८ ॥

बैरे सोवे हुए मुगको बाब उठा छे जाता है। उसी प्रकार पुत्र और पश्चमीरे सम्पन्न एवं उन्होंग्ने मनको फँसाचे रखने-बाले मनुष्पको एक दिन मृत्सु आकर उठा छे जाती है।१८। सामिन्यानकप्रोतेनं

संचिन्वानकसेवेनं कामानामविव्यक्तकम् । व्याद्यः पश्चिमवादाय सृत्युरादाय गञ्छति ॥ १९॥ ववतक मनुष्य मोगोचे तस नहीं होता, संग्रह ही करता

प्यक्त भीड़िय संसाध तुस नहां होता उग्रह हो करता रहता है। तमीतक हो उसे मीत आकर के वाती है। टीक बैंचे हो। जैवे ब्याम किसी पश्चकों के बाता है॥ १९॥

हदं इतिमदं कार्यीमदमन्यत् इताकृतम् । एवमीहासुखासकं इतान्तः कुहते वशे ॥ २०॥

मतुष्य धोचता है कि यह काम पूरा हो गया। यह अभी करना है और वह कामूरा ही पढ़ा है। इस प्रकार चेहाज़ित सुखमें आएक हुए मानवको काल अपने वहामें कर लेता है ॥ छतानां फलमप्राप्तं कामणां कामसंक्षितम् । स्रेजावणगृहास्तकं सृत्युरादाय गरुछति ॥ २१॥

मनुष्य अपने लेतः दुकात और वर्षमें ही फँवा रहता है। उनके किये हुए उन क्योंका फल मिलने भी नहीं पाता) उनके पहले ही उन क्योंका मनुष्यको मृत्यु उता लेनाती है ।२१। दुवेंलं बलवन्तं च शुर्रं भीवं नर्जं कविम् । अप्राप्तं सर्वकामार्थान् मृत्युरादाय गरुछति ॥ २२ ॥

कोई दुवंज हो या वस्त्रान्, श्रुत्यात्वाय शब्धात ॥ २२ ॥ मूर्ख हो या विद्यान्, मृत्यु उपको समस्य कामनाओं के पूर्ण होनेथे पहले ही जरे उठा ले जाती है ॥ २२ ॥ मृत्यर्जरा स स्थापितर सम्म

मृत्युर्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम्। अनुपकं यदा देहे कि सस्य इव तिष्ठसि ॥ २३ ॥ पिताजी । जन इस शरीरमें मृत्युः, जराः, व्याधि और अनेक कारणेंसि होनेवाले दुःखोंका आक्रमण होता ही रहता

है। तव आप स्वस्य से होकर क्यों बैठे हैं ? 11 २३ 11

जातमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति देहिनम् । अनुषका द्वयेनैते भावाः स्थावरजङ्गमाः॥ २४॥

देहमारी जीवके जन्म लेते ही अन्त करनेके लिये मौत और बुद्धापा उसके पीछे लग जाते हैं । ये समस्त चराचर

प्राणी इन दोनींडे वॅचे हुए हैं || २४ || सृत्योर्वा सुखमेतद् नै या त्रामे वसतो रतिः ।

देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः॥२५॥ आम या नगरमॅ रहकर जो छी-पुत्र आदिमें आसक्ति

वदायी जाती है। यह मृत्युका ग्रुख ही है और जो वनका आअय देता है। यह हिन्द्रयहपी गौओंको बॉघनेके द्विये गोशालाके समान है। यह श्रुतिका कथन है।। २५॥ निवन्धनी रज्जुरेपा या प्राप्ते चसतो रितः। छिस्वैता सुकृतो यान्ति नैनां हिन्द्रन्ति दुव्युत्।। २५॥

ग्राममें रहनेपर बहाँके झी-पुत्र कादि विपयोंमें जो आसिक होती है। यह जीवको योंघनेवाळी रस्तीके समान है। पुण्यातमा पुरुष ही हसे काटकर निकळ पाते हैं। पापी पुरुष हसे नहीं काट पाते हैं॥ २६॥

काट पात है ॥ २६ ॥ न हिंसपित यो जन्तून् मनोवाक्कायहेतुभिः । जीवितार्थोपनयनैः प्राणिभिर्ते स हिंस्यते ॥ २७ ॥

नो मनुष्य मनः वाणी और शरीररूपी सावनींद्वारा प्राणियोंकी हिंसा नहीं करताः उसकी मी जीवन और अर्थका नाश करनेवाळे हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं ॥ २७ ॥

नाश करनेवाळे हिंसक प्राणी हिंसा नहीं करते हैं ॥ २७ ॥ न मृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित् प्रवाधते ।

ऋते सत्यमसत् त्याज्यं सत्ये ह्यमृतमाश्चितम् ॥ २८॥ सत्यके विना कोई भी मनुष्य सामने आते हुए मुखुकी सेनाका कमी सामना नहीं कर सकता; इसलिये असलको त्यार देना चाहिये; क्योंकि अमृतत्व सत्यमे ही स्थित है। २८।

तस्मात् सत्यवताचारः सत्ययोगपरावणः। सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्॥ २९ ॥ अनः मनुष्यको सत्यवतका आचरण करना चाहिये।

अद्वार्यके तत्र रहना और जालकी वार्तोको सत्य मानकर अद्वार्यके तदा मन और इन्द्रियोका स्वम करना चाहिये। इस प्रकार सत्यके द्वारा ही मनुष्य मृत्युपर विजय पा सकता है।। असूर्व चैय मृत्युध्य द्वयं देहे प्रतिष्ठितम।

सत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यतेऽमृतम्॥ ३०॥ अमृत और मृत्यु दोनों इत हारीरमें ही स्थित हैं।

मनुष्य मोहसे मृलुको और सल्ये अमृतको प्राप्त होता है ॥ सोऽर्ह हाहिस्रः सत्यार्थी कामकोधवहिष्कृतः।

समदुःखसुखः क्षेमी मृत्युं हास्याम्यमत्यंवत् ॥ ३१ ॥ अतः अत्र में हिंसाते दूर रहकर सत्यकी स्रोत करूँगाः काम और क्रोधको हृदयसे निकालकर दुःख और मुखमे समान भाव रक्ख्ँगा तथा सबके छिये कल्याणकारी वनकर देवताओंके समान मृत्युके भयसे मुक्त हो जाऊँगा ॥ ३१ ॥ शान्तियक्षरतो दान्तो ब्रह्मयक्षे स्थितो मनिः। भविष्याम्यदगायने ॥ ३२॥ वाद्यन:कर्मयश्रश्र

में निवृत्तिपरायण होकर शान्तिमय यश्चमें तत्पर रहूँगाः मन और इन्द्रियोंको वशमे रखकर ब्रह्मयञ् (वेद-गास्त्रोंके स्वाध्याय ) मे लग वाकँगा और मुनिवृत्तिसे रहूँगा । उत्तरा-यणके मार्गते जानेके लिये मै जप और स्वाध्यायरूप वाग्यज्ञः ध्यानुरूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुशुषादिरूप कर्म-यज्ञका अनुष्ठान करूँगा ॥ ३२ ॥

परायक्षेः कथं हिंसीमीहशो यष्ट्रमहिति। अन्तवद्भिरिव प्राज्ञः क्षेत्रयक्षैः विशाववत् ॥ ३३ ॥

मेरे-जैसा विद्यान् पुरुष नश्चर फल देनेवाले हिंसायुक्त पशुयज्ञ और पिशाचींके समान अपने शरीरके ही रक्त-मासद्वारा किये जानेवाले तामस यज्ञीका अनुष्ठात कैसे कर सकता है 🖁 🛭 यस्य चाड्यनसी स्यातां सम्यक् प्राणिहिते सदा । तपस्त्यागश्च सत्यं च स वै सर्वमवानुयात् ॥ ३४ ॥

जिसकी बाणी और मन दोनी सदा मलीमोंति एकाम रहते हैं तथा जो त्याग, तपस्या और सत्यसे सम्यन्न होता है। वह निश्चय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है ॥ ३४ ॥ नास्ति विद्यासमं चक्षुनीस्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्॥ ३५॥

संसारमे विद्या ( शान ) के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है ॥ ३५ ॥

आत्मन्येवात्मना जात थात्मनिष्ठोऽप्रजोऽपि वा। आत्मन्येच भविष्यामि न मां तारयति प्रजा ॥ ३६॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोखवर्मपर्वमें पिता और पुत्रके संबादका करानिविषयः एक सौ पचहत्तरवॉ अध्याव पूरा हुआ ॥ १७५॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिलाकर कुछ २०५ छोक है )

षट्सप्तत्यघिकशततमोऽच्यायः

भीष्म उनाच

युधिष्ठिर उवाच

धितनश्चाधना ये च वर्तयन्ते खतन्त्रिणः। मुखदुःखागमस्तेषां कः कथं चा पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! बनी और निर्धन दोनी स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं; फिर उन्हें कित रूपमें और हैसे सुख और दुःखकी प्राप्ति होती है १॥ १॥

में संवानरहित होनेपर भी परमासामें ही परमामाद्वार उत्पन्न हुआ हूँ, परमात्माने ही क्षित हूँ । आगे भी आसमें ही छीन होऊँगा । सतान मुझे पार नहीं उतारेगी ॥ ३६॥

नैतादशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यताच । शीलं स्थितिर्देण्डनिधानमार्जवं

ततस्तत्रश्चोपरमः क्रियाभ्यः॥३७१ परमात्माके साथ एकता तथा समताः सत्यभारः सदानारः ब्रह्मनिष्ठाः दण्डका परित्याग ( अहिमा ), सरहनः तथा सब प्रकारके सकाम कमासे उपरित-इनके स्नान बाह्यणके लिये दसरा कोई धन नहीं है ॥ ३७ ॥

कि ते धत्तेर्वान्धवैर्वापि कि ते किते दारैर्जाहाण यो मरिप्यसि।

आत्मानमन्यिच्छ ग्रहां प्रविप्टं पितासहास्ते क्य गताः पिताच ॥ ३८॥

ब्राह्मणदेव पिताजी । जब आप एक दिन मर ही जाँगे तो आपको इस धनसे क्या लेना है अथवा भाई बन्धुओंने आपका क्या काम है तथा स्त्री आदिसे आरश कीन स प्रयोजन छिद्ध होनेवाला है । आप अपने हृदयस्पी गुपाने स्थित हुए परमात्माको खोजिये। गोचिये तो तही जानके पिता और पितामह कहाँ चले गये १॥ ३८॥

भीष्म उवाच

पुत्रस्येतद् वचः श्रुत्वा यथाकापीत् विता सृप । तथा स्वमपि वर्तस्य सत्यधर्मगरायणः॥३९॥

भीष्मजी कहते हैं --नरेश्वर ! पुत्रका यह बचन सुनकर पिताने जैसे सत्य-धर्मका अनुप्रान किया था। उसी प्रकार तुम भी सत्य-धर्ममे तत्पर रहकर यथायोग्य वर्ताव करो॥ १९॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि पितापुत्रसंबाद्कथने पञ्चससल्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७२॥

त्यागकी महिमाके विषयमें शम्पाक ब्राह्मणका उपदेश

पुराननम् । थचाण्युदाहरन्तीममितिहासं श्रमाकेनेह मुक्तेन गीतं शान्तिगतेन च॥२। भीष्मजीने कहा-मुबिधिर । इम विपाने विदर पुरुष इस पुरातन इतिहासमा उदाहरण देते हैं। निर्म जन शान्त जीवन्युक्त श्रमाकने यहाँ पहा था ॥ र ॥

अप्रचीनमां पुरा कश्चिद् ब्राह्मणस्त्यागसाश्चितः । क्रिइयमानः जुटारेण कुचेलेन चुभुश्चया ॥ ३ ॥ पदलेकी वात है। पटे-पुराने वस्त्रो एवं अपनी दुष्टा खीके

पहलेकी वात है, फट-पुरान बल्ला एवं अपना दुध लान और भूखने कारण अत्यन्त क्रष्ट पानेवाले एक,रयाती ब्राह्मणने जिसका नाम शम्याक था. मुक्ते इत प्रकार वहानी है ॥ उत्पन्नमित्र लोके में जन्मप्रभृति मानवम् ।

उत्पन्नामह् लाक च जनमप्रशृति मानवभ्। त्रिविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४ ॥ इस संवारमें को भी मनुष्य उत्पन्न होता है (वह बनी हो वा निर्मन् ) उसे जन्मसे ही नाना प्रकारके सुखनुदःख

प्राप्त होने चगते हैं ॥ ४ ॥

तयोरेकतरे मार्गे यहेनमभिसन्नयेत्। न सुसं प्राप्य संहृष्येशासुसं प्राप्य संस्थेत्॥ ५ ॥

विषाता यदि उते सुन्व और दुःख इन दोनोंमेंसे किसी एकके प्रार्थपर हे जाय तो बहु जा सुख पाकर प्रसन्न हो

और न दुःखमें पड़कर परितत हो ॥ ५ ॥ न वै चरिस यच्छ्रेय शास्त्रमनो वा यदीशिपे । सकामात्मापि दि सदा धुरमुख्यय चैव ह ॥ ६ ॥

्द्रम जो कामनारहित होकर भी अपने कल्याणका साधन नहीं कर रहे हो और मनको बकामें नहीं कर रहे हो। इसका कारण यही है कि द्वमने राज्यका दोला अपनेपर उठा रखा है ॥ ६ ॥ क्रक्तिचनः परिपतन् सुक्रमाखाद्यिप्यसि । अक्तिचनः सुखं होते समुस्विष्टति खेव ह ॥ ७ ॥

न्यदि द्वम सर कुछ खागकर किसी वत्तुका संब्रह नहीं रक्कोंने सो सर्वत्र विचरते हुए सुखका ही अनुमव करोपे; क्योंकि जो अर्किचन होता है—जिसके पास कुछ नहीं रहता

है। वह सुखसे सोता और जागता है ॥ ७ ॥

-आर्किचर्म्य सुद्धं छोके पथ्यं शिवमनामयम् । -अनमित्रपथो होप बुर्छमः सङ्गो मतः॥ ८॥

त्संनारमं अर्कियनार्वा ही सुन्व है। वही दिवकारक, करवाणकारी और निराग्द है। इन मार्गमें किमी प्रकारके शत्रुका मी खटका नहीं है। यह दुर्छम होनेवर मी सुलम है ॥८॥ अर्कियनस्य शुद्धस्य उपपन्तस्य सर्वतः। अमेक्षमाणक्रील्डीकान् न तल्यमिह स्टक्षये॥ ९॥

भी तीनों छोकोंनर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अर्किचनः ग्रुद एव नद जोरते नैराग्यसम्पन्न पुरुषके समान दुसरा कोई नहीं दिखानी देता है ॥ ९॥

आर्किचन्यं च राज्यं च तुल्या समतोलयम् । अत्यरिच्यत दारिज्यं राज्यादिष गुणाधिकम् ॥ १० ॥

म्मेंने अफिचनता तथा राज्यको बुद्धिकी तराजूपर राखकर तौला तो गुणोंमें अधिक होनेके कारण राज्यते भी अफिचनता-का ही पळडा भारी निकला ॥ १०॥

वार्किचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम् । नित्योद्वियो हि धनवान् मृत्योरास्यगतो यया॥ ११॥

अभिचनता तथा राज्यमें वड़ा भारी अन्तर यह है कि
 घमी राजा चदा इस प्रकार उद्दिग्न रहता है। मानो मौतके

मुखमे पडा हुआ हो || ११ ||

नैवास्याग्निर्न चारिष्टो न मृत्युर्न च दसवः। प्रभवन्ति धनत्यागाद् विमुक्तस्य निराशिषः॥ १२॥

परंदु चो मनुष्य घनको त्यागकर उसकी आविक्ति मुक्त हो गया है और मनमें किसी तरहकी कामना नहीं रखता, उधगर न अग्निका जोर चळता है। न अरिष्टकारी ग्रहोंका, न मृत्यु उसका कुळ विगाद सकती है। न डाकू और छटेरे ही ॥ १२॥

तं वे सदा कामचरमनुपस्तीर्णशायिनम्। वाहपथानं शाम्यन्तं प्रशंसन्ति दिवीकसः॥१३॥

ध्वह सदा दैव-इच्छाके अनुसार विचरता है। विना विक्रीनेके भृतस्पर लोता है। वॉहॉको ही तकिया स्नाता है और सदा जान्तमावसे रहता है। देवलालोग भी उसकी भूरि-भरि प्रशंसा करते हैं॥ १३॥

धनवानः कोधलोभाभ्यामाविष्टो नष्टचेतनः। तिर्वगीक्षः ग्रुष्कमुखः पापको भ्रुकुटीमुखः॥ १५॥

(जो धनवान् है) वह कोष और लोमके आवेदामें आकर अपनी विचारमत्तिकों लो वैठता है। टेढ़ी ऑखॉर्स देखता है। उसका मुँह सुखा रहता है। मीह चढ़ी होती हैं और वह पानमें ही मन्त रहा करता है। १४॥

निर्देशवधरोष्टं च कुद्धो दारुणभाषिता। कस्तमिन्छेत् परिद्रष्टं दातुमिन्छति चेन्महीम् ॥१५॥

फ्लोधके कारण वह ओठ चवाता रहता है और अत्यन्त फठोर वचन बोळता है। ऐसा मनुष्य सारी पृष्वीका राज्य ही दे देना चाहता हो। तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा है॥ १५॥

श्रिया ह्यभीष्ट्णं संवासो मोहयत्यविचक्षणम् । सा तस्य चित्तं हरति शारदाश्चमिवानिस्तः ॥१६॥ 'खदा धनसम्पविका सहवास मूर्खं मनुष्यके चित्तको

प्रसामक प्रसाम प्रसाम प्रसाम सुन्यका । चलका इमाकर उसे मोहम ही डाले रहता है । जैसे बायु चरद् ऋयुके बादलोंको उडा ले जाती है। उसी प्रकार वह सम्मन्ति मनुष्यके

मनको हर छेती है ॥ १६॥

अथैनं रूपमानश्च धनमानश्च चिन्दति । अभिजातोऽस्मि सिद्धोऽस्मि नास्मि केवलमानुपः।१७।

भिर उसके ऊपर रूपका आईकार और धनका सद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने रूगता है कि मैं वडा कुर्ज़न हूँ; किंदू हूँ; कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ ॥ १७ ॥ इत्यंभिर कारणस्तरस्य त्रिभिश्चित्तं प्रमाद्यति ।

सम्प्रसक्तमना भोगान् विस्तृत्य पितृसंचितान् । परिक्षीयः परस्नानामादानं साधु मन्यते ॥ १८ ॥

्रूप, घन और कुल-इन तीनोंके अभिमानके कारण उसके चित्तमें प्रमाद मर जाता है। वह भोगोंमें आसक होकर

बाप-दादोंके जोड़े हुए पैसीको खो बैठता है और दरिद्र होकर दसरोंके धनको इडप लाना अच्छा मानने लगता है ॥ १८॥ तमतिकान्तमर्यादमाददालं ततस्ततः प्रतिषेधन्ति राजानो छुन्धा मृगमिवेष्रभिः॥१९॥

'इस तरह मर्यादाका उल्लड्घन करके जब वह इधर-उधरसे छूट-खसोटकर धन छे आता है। तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दण्ड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणींसे मारकर मृगोंकी गति रोक देते हैं ॥ १९॥

एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह मानवम् । विविधान्यपपद्यन्ते गात्रसंस्पर्शजान्यपि ॥ २०॥ 'इस प्रकार मनको तप्त करनेवाले और शरीरके स्पर्शते

होनेवाले ये नाना प्रकारके दुःख मनुष्यको प्राप्त होते हैं।२०। तेषां परमदुःखानां बुद्धधाः भैषज्यमाचरेत्। ध्रवाणामध्रवैः सह ॥ २१ ॥ लोकधर्म**मव**ञ्चाय

·अतः अनित्य शरीरोंके साथ सदैव छगे रहनेवाछे

पुत्रैषणा आदि लोकघमींकी अवहेलमा करके अवस्य प्राप होनेवाले प्वोंक महान् दृश्लोंकी विचारप्रकंक चिकितः करनी चाहिये |] २१ ||

नात्यक्तवा सुखमाप्नोति नात्यक्तवा विन्दते परम। नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वे सुखीभव ॥२२॥

कोई मनुष्य त्याग किये दिना मुख नहीं पाताः लाग किये विना परमात्माको नहीं पा सकता और त्याग किये दिन निर्भय सो नहीं सकता: इसलिये तुम भी सब कुछ त्यावस सबी हो जाओं? ॥ २२ ॥

इत्येतद्धास्तिनपुरे ब्राह्मणेनोपवर्णितम् । शस्पाकेन पुरा महां तस्मात् त्यागः परो मतः ॥ २३॥

इस प्रकार पूर्वकालमे शम्पाक नामक ब्राह्मणने हिताना पुरमे मुझसे त्यागकी महिमाका वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ट माना गया है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहाभारते बाह्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बाम्पाकगीतायां पट्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमेपर्वमें शम्पाकगीताविषयक एक शौ हिहत्तरवाँ अध्याय परा हवा॥ १७६ ॥

### सप्तसप्तस्यधिकशततमोऽध्यायः

सङ्क्रिगीता-धनकी तृष्णासे दुःख और उसकी कामनाके त्यागसे परम सुलकी प्राप्ति

युधिष्ठिर उवाच

ईहमानः समारम्भान् यदि नासादयेद् धनम् । धनतृष्णाभिभूतश्च किं कुर्वन् सुखमाप्तुयात् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! यदि कोई मनुष्य धनकी तृष्णासे ग्रस्त होकर तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो वह क्या करे, जिससे उसे सुखकी प्राप्ति हो सके !!!

भीषम उवाच

सर्वसाम्यमनायासं सत्यवाक्यं च भारत। निर्वेदश्चाविधित्सा च यस्य स्यात् स सुखीनरः॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-भारत ! सबमें समताका भावः व्यर्थ परिश्रमका अमान, सत्यभाषण, ससारसे वैराग्य और कर्मासक्तिका अभाव-ये पाँची जिस मनुष्यमें होते हैं। वह मुखी होता है ॥ २ ॥

एतान्येव पदान्याहुः पश्च वृद्धाः प्रशान्तये। एष खरीश्र धर्मश्र सुखं चातुत्तमं मतम् ॥ ३ ॥ ज्ञानबृद्ध पुरुष इन्हीं पाँच वस्तुओंको श्रान्तिका कारण

बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम

सुख माना गया है ॥ ३ ॥

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । निर्वेदानमङ्किना गीतं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। मङ्कि नामक मुनिने भोगोंसे विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था। वही हर इतिहासमें वर्णित है । उसे बताता हूँ, सुनो ॥ ४॥ ईहमानो धनं महिर्भग्नेह्य पुनः पुनः। केनचिद् धनशेषेण क्रीतवान् दम्यगोयुगम् ॥ ५ ॥ मिट्क धनके लिये अनेक प्रकारकी चेशाएँ करते थे। परह

हर बार उनका प्रयत व्यर्थ हो जाता था। अन्तमें जग बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने दोनवे बछड़े

खरीदे ॥ ५ ॥ सुसम्बद्धौ तु तौ दृम्यो दमनायाभिनिःस्तौ। आसीनमुष्ट्रं मध्येन सहसैवाभ्यधावताम् ॥ ६ ॥

एक दिन उन दोनों वछड़ोंको परस्पर जोड़रर वै इल चलानेकी शिक्षा देनेकेलिये ले जा रहे थे। जब वेदोनों बउड़े गॉवसे बाहर निकले तो बैठे हुएएक ऊँटको वीचमें परके मरच

दौड पड़े ॥ ६ ॥

सम्प्राप्तयोख्यः स्कन्धदेशममर्पणः। उत्थायोत्क्षिप्य तौ दम्यौ प्रससार महाजवः॥ ७ ॥ जब वे उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटके न्यि पर असस हो उठा । वह रोपमें भरकर खड़ा हो गया और टन दोनों बछड़ोंको ऊपर लटकाये बहे जोरते भागने लगा ॥३! हियमाणौ तु तौ दम्यौ तेनोष्ट्रेण प्रमाथिना। च्रियमाणी च सम्प्रेक्य मद्भिस्तत्रात्रवीदिदम् ॥ ८ ह बलपूर्वक अपहरण करनेवाले उस ऊँटके दारा उन

दोनों वक्रडोंको अपद्वत होते और मरते देख मङ्किने इस

प्रकार कहा-॥ ८॥

न चैवाविहितं शक्यं दक्षेणापीहितं धनम्। युक्तेन श्रद्धया सम्यगीहां समन्तिष्ठता॥ ९॥

प्यतुष्य कैमा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके माग्यमें नहीं है, उस धनको वह अदापूर्वक मलीमांति प्रयक्ष करके

मी नहीं पा सकता ॥ ९॥

चानर्थेर्यकस्थाप्यन्तिष्टतः। कतस्य पूर्वे इमं पत्र्यत संगत्या मम दैवम्पप्रवम् ॥ १०॥ (पहले मैंने जो प्रयत किया था। उसमें अनेक प्रकारके

अनर्य खड़े हो गये थे । उन अनमौंछे युक्त होनेपर भी मैं धनोपार्जनकी ही चेष्टामें लगा रहा; परतु देखो; आज इन ब्छड़ोंकी सङ्गतिसे मुझपर कैशा देवी उपद्रव आ गया ! ॥ उद्यम्योद्यस्य मे दस्यौ विषमेणैव गच्छतः। डल्झिप्य काकतालीयमत्प्येनैव धावतः॥ ११॥ मणी घोष्ट्रस्य छम्बेते प्रियौ चत्सतरी भम। गुद्धं हि दैवमेवेदं हठेनैवास्ति पौरुपम् ॥ १२॥

ध्वह क्षेट्र मेरे बछडोंको उछाल-उछालकर विषम मार्गवे ही जा रहा है। फार्कतालीयन्यायसे ( अर्थात् दैवसंयोगसे ) इन्हें गर्दनपर उठाकर हुरे मार्गते ही दौद रहा है। इस क्षेंटके गलेमें भेरे दोनों प्यारे बछडे हो मणियोंके समान छटक रहे हैं। यह केवल दैवकी ही लीला है। हटपूर्वक किये हुए पुरुषार्थसे स्या होता है १ ॥ ११-१२ ॥

यदि वाष्युपपर्यत पौरुषं नाम कहिंचित्। देवमेवाचतिष्ठते ॥ १३॥ थन्विष्यमाणं तदिप

।यदि कमी कोई पुरुषार्य एफल होता दिखायी देता है तो वहाँ भी खोज करनेपर दैवका ही सहयोग सिद्ध होता है।। तमगन्निवेंद्र एवेह गन्तव्यः सुख्रमिच्छता।

क्रवं खिपति निर्विण्णो निरादाश्चार्थसाधने ॥ १४ ॥ अतः सुलकी इच्छा रलनेवाले पुरुषको धन आदिकी

ओरसे वैराग्यका ही आश्रय छेना चाहिये। घनोपार्जनकी चेशसे निराश होकर जो विरक्त हो जाता है। वह सखकी नींद सोता है ॥ १४ ॥

अहो सम्यक् धुकेनोक्तं सर्वतः परिमुच्यता। प्रतिप्रता महारण्यं जनकस्य निवेशनात ॥ १५॥

१. पर्व ताडके प्रक्षके नीचे एक बटोडी बैठा था। इसी बसके कपर यक काक भी या वैठा । काकके बाते ही ताइका एक थका हमा फल नीचे गिरा । यद्यपि फल पक्तर सापते साप ही विरा था. पर पथित दोनी वातोंको साथ होते देख, यही समझ गया कि कीवेके आनेसे ही ताबका फल गिरा है: सत: नहीं संयोगव**ा** अचानक कोई घटना घटित हो जाय, वहाँ जले काकतालीयन्यायसे षदित हुई बताया जाता है। यहाँ बछडोंका आमा और उँदका रास्तेमें वैठे रहना-ये वातें संयोगवश हो गयी थीं।

-ध्यहा ! हुकदेव मुनिने जनकके राजमहलसे विशास बनकी और जाते समय सब ओरसे सन्धनमुक्त हो क्या ही

अच्छा कहा था १॥ १५॥ यः कामानाप्तुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवळांस्त्यजेत् ।

प्रापणातः सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ १६॥ मनुष्य अपनी समस्त कामनाओंको पा लेता है तथा जो इन सबका केवल त्याग कर देता है-इन दोनोंके कार्योमें समस्त कामनाओंको प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका

त्याग ही श्रेष्ठ है।। १६।।

नान्तं सर्वविधित्सानां गतपूर्वोऽस्ति कश्चन । शरीरे जीविते चैव तृष्णा मन्दस्य वर्षते ॥ १७ ॥

कोई भी पहले कमी घन आदिके लिये होनेवाली सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंका अन्त नहीं पा सका है। शरीर और जीवनके प्रति मूर्खं मनुष्यकी ही तृष्णा बढ्ती है ॥ १७ ॥ निवर्तस्व विधित्साभ्यःशाम्य निर्विध कामुक । असक्रशासि निक्रतो न च निर्विद्यसे ततः॥ १८॥

 अो कामनाओंके दास मन । तू सत्र प्रकारकी चेष्टाओंसे निवृत्त हो जा और वैराग्यपूर्वक शान्ति धारण कर। तृ धनकी चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओरते वैराग्य नहीं होता है।। १८।।

यदि नाहं विनाश्यस्ते यदीवं रमसे मया। मा मां योजय लोभेन प्रधा त्वं वित्तकामुक ॥ १९ ॥

 अो घनकी कामनाबाले मन । यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है। यदि त इसी प्रकार मेरे साथ आनन्दपूर्वक रहना चाहता है तो मुझे व्यर्थ लोभमें न फँता ॥ १९॥ संचितं संचितं द्रव्यं नष्टं तच पुनः पुनः ।

कदाचित्मोक्यसे मढ घनेहां धनकामक ॥ २०॥ न्तुने बार-बार द्रव्यका संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता चला गया । धनकी इच्छा रखनेवाले मूढ | क्या कभी तु धनकी इस तुम्ला और चेष्टाका त्याग भी करेगा ? ॥

अहो ज मम चालिइयं योऽहं क्रीडनकस्तव l कि नैवं जात पुरुषः परेषां प्रेष्यतामियात ॥ २१ ॥

अहो । यह मेरी कैसी नादानी है ? जो मैं तेरे हायका खिळौना बना इआ हैं । यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरोंकी दासता स्वीकार कर सकता है १ ॥ २१ ॥

न पूर्वे नापरे जातु कामानामन्तमाप्नुधन्। त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान् प्रतिद्वद्धोऽस्मि जागृमि ।२२।

पूर्वकालके तथा पीछेके मनुष्य भी कभी कामनार्थीका अन्त नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कमोंका आयोजन त्यागकर खबधान हो गया हूं और मैं पूर्णतः जग गया हूं॥ न्नं ते इदयं काम वज्रसारमयं इदम्। यदनर्थदाताविष्टं दातथा न विदीर्यते ॥ २३ ॥ ं काम ! निश्चय ही तेरा हृदय फीलादका वना हुआ है। अतएव अत्यन्त सुदृढ है। यही कारण है कि वैकड़ों अनयोंसे ज्यात होनेपर भी इसके तैकड़ों दुकड़े नहीं हो जातें।। २३।।

जानामि काम त्वां चैव यच किंचित् प्रियं तव । तवाहं प्रियमन्विच्छनात्मन्युपळमे सुखम् ॥ २४ ॥

कास ! मैं तुक्षे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ दुझे प्रिय लगता है, उससे भी परिचित हूँ। चिरकालसे तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता चला आ रहा हूँ; परंतु कमी सेरे मनमे सुखका अनुभव नहीं हुआ ॥ २४॥

काम जानामि ते मूळं संकल्पात् किळ जायसे । न त्वां संकल्पयिष्यामि समूछो न भविष्यसि॥ २५॥ काम । मै तेरी जडको जानता हूँ । निस्चय ही सू

संकरपरे उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा सकरन ही नहीं करूँगा।

जिससे तू समूछ नष्ट हो जायगा ॥ २५॥

ईहा धनस्य न सुखा छन्ध्वा चिन्ता च भूयसी। छन्धनारो यथा मृत्युर्जन्धं भवति घा न वा ॥ २६॥

'भिनकी इच्छा अथवा चेश सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाय तो उसकी रक्षा आदिके लिये बढ़ी भारी चिन्ता बढ जाती है और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाय, तन तो ग्रन्सुके समान ही भयंकर कह होता है और उद्योग कन्नेपर भी धन मिलेगा या नहीं, यह निश्चव नहीं होता ॥ २६ ॥

परित्याने न लभने ततो दुःखतरं तु किम् । न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मार्गीत ॥ २०॥ धारीरको निलावर कर देनेपर भी मनुष्य वब धन नहीं

्वारास्का ानळावर कर दनपर भा मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिये इससे बढकर महान् दुःख और क्या हो सकता है। यदि धनकी उपलब्धि हो भी जाय तो उतनेथे ही वह संतुष्ट नहीं होता है अपितु अधिक धनकी तलाशकरने क्या जाता है ।। २७ ।।

अनुतर्षुळ एवार्यः खादु गाङ्गभिवोदकम् । सिंह्रजापनमेतत्तु प्रतिवुद्धोऽस्मि संत्यज्ञ ॥ २८॥ काम । खादिष्ट गङ्गाजक्षे समान यह धन तृष्णाकी

ही वृद्धि करनेवाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णाकी वृद्धि मेरे विनायका कारण है; अतः त् मेरा

पिण्ड छोड़ दे ॥ २८॥

य इमं मामकं देहं भूतप्रामः समाश्रितः। स यात्वितो यथाकामं वसतां वा यथासुखम् ॥२९॥ भेरे इम शरीरका जाशय हेकर जो पाँची मूर्तीका यहः

भर इन यराजा निया हुन्छाके अनुसार सुखपूर्वक दाय खित है। वह इसमेरे अपनी इन्छाके अनुसार सुखपूर्वक चढा जाय या इसमे रहे। इसकी मुझे परवा नहीं है ॥१९॥

न गुष्मास्विह मे प्रीतिः कामलोभानुसारिषु । तसादुत्सुज्य कामान्, वै सत्त्वमेवाश्रयाभ्यहम्॥३० ॥

पश्चभृतगण । अहकार आदिके साग तुम मन होग काम और छोमके पीछे छो रहनेवाले हो। अतः तुमगर यहाँ मेरा रचीमर भी कोइ नहीं है। इतिहादे में समत वामनाओं में छोडकर केवछ अब सरवातुणका आक्षव छे रहा हूँ ॥ ३०॥ स्वयंगुतान्यहं देहे एदगन् मनसि सारसनः।

योगे चुर्दि श्रुते सत्त्वं मनो ब्रह्मणि धारयन्॥ ३१॥ विद्दरिष्याम्यनासकः सुखी लोकान् निरामयः। यया मां त्वं पुनर्वेवं दुःखेषु प्रणिधास्यसि ॥ ३१॥

भी व्यपने शरीरमें मनके अदर एमूर्ण मृत्तेको देखता हुआ हुदिको योगमें। एकायिचतको अवण मनन भादि साधनीमें और मनको परमद्रस परमात्मामें लगाकर रोग गोको रहित एवं सुखी हो सम्पूर्ण लोकोमें अनावन मावते विचर्तेण। निस्ते तृ फिर मुझे इस प्रकार हु:खोमें न हाल सकेगा || २१-२२ ||

त्वया हि में प्रणुक्तस्य गतिरम्या न विवते । दण्णाशोकश्रमाणां हि त्वं काम प्रभवः राहा ॥ ३३ ॥ काम विज्ञा, बोक और परिश्रम-स्नका उत्पर्वेत्वान उदा द ही हैं। जबतक द मुखे भेरित करके इथर-छ्यर मदस्ता रहेगा, व्यवक मेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ ३६॥ धनसारोऽधिकं दुस्त्वं सम्ये सर्वमहत्तरम् ॥ झातयो स्त्रमम्परते सित्राणि च धनाच्च्यतम् ॥ ३४॥

भी तो समझता हूँ कि पनका नावा होनेयर वो अत्यन दुःख होता है, बदी वदसे बदकर है। क्योंकि जो धनसे बदित हो जाता है, उसे अपने माई बखु और मिन भी अगमनित करने छगते हैं ॥ देथ ॥

अवज्ञानसहस्रेस्तु दोपाः कष्टतप्रधने । धने सुबकला या तु सापि दुःवैविधीयते ॥ २५॥ ध्दिदको स्हस्तरहस्र स्हते पहते हैं। अतः

स्ट्रिक्को चहत्त्व-वहत्त्व तिरस्कार चहुन पहुन है। अधा निर्धन अवस्थामें यहुत्त-चे क्रप्टायफ होग है। और धनमें जो सुलका लेश प्रतीत होता है। वह भी दुःखाँवे ही राज्यादित होता है।। ३५॥

धनमस्यति पुरुपं पुरो तिझित्त दस्यवः। भिक्तस्यत्ति विविधेदेग्डेर्नित्यमुद्देजयन्ति च॥ ३६॥ भिक्तस्यत्ति विविधेदेग्डेर्नित्यमुद्देजयन्ति च॥ ३६॥

भवत पुरुषक भाग वर्षे सार डालते हे अथवा उठे उसका धन खूटनेके लिये छुटेरे सार डालते हे अथवा उठे तरह-सरहकी पीड़ाएँ देकर चताते और सरा उद्देगमें डान् रहते हैं॥ ३६॥

्हत ६ ॥ १६ ॥ अर्थकोलुपता दुःखमिति घुद्धं चिरानमया । अर्थ व्यदाखम्बसे काम तत्तदेवानुरुप्यसे ॥ ३०॥ यद् यदाखम्बसे काम तत्तदेवानुरुप्यसे ॥ ३०॥ व्यत्वेश्वरता दुःखका कारण है। यह वात पहुत देखे

बाद मेरी समझमें आयी हैं। काम दि तिन तिष्ठत जार देता हैं। बढ़ी उसीके पीठे पड़ जाता है।। ३० ॥ अतस्वक्षोऽसि बालस्त्र दुस्तोचोऽपूरणोऽनलः। नैव त्वं वेत्थ सलमं नैव त्वं वेत्थ हुर्लभम् ॥ ३८ ॥ भ्तु तत्त्वज्ञानसे रहित और वालकके समान मृद्ध है। तुझे

संतोप देना कठिन है । आगक्षेसमान तेरापेट मरना असम्मव है। तू यह नहीं जानता कि कीन सी वस्तु सुलम है और

कौन-सी दुईभ ॥ ३८ ॥

पाताल इच दुष्पूरो मां दुःखैर्योक्तमिच्छसि। नाहमद्य समावेष्द्रं शक्यः काम पुनस्त्वया ॥ ३९ ॥

काम । पातालके समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दु:खोंमे फँसाना चाहता है; किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर मकता || ३९ ||

निर्वेदमहमासाद्य द्रव्यनाशाद् यहच्छ्या । निर्वृत्ति परमां प्राप्य नाद्य कामान् विचिन्तये ॥ ४० ॥ अकरमात् घनका नारा हो जानेसे वैराग्यको प्राप्त होकर

मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगोंका चिन्तन

नहीं करूँगा ॥ ४० ॥

अतिक्रेशान् सहामीह नाहं युद्ध वाम्यह दिमान् । निकतो धननाशेन शय सर्वाङ्गविज्वरः॥ ४१॥

पहले मैं बड़े-बड़े क्लेग सहता था। परतु ऐसा बुद्धि-हीन हो गया था कि 'धनकी कामनामें कप्ट है,' इस बा को समझ ही नहीं पाता था । परतु अव धनका नाश ह नेसे उत्तरे बञ्जित होकर मैं सम्पूर्ण अङ्गीमें क्लेग और चिन्ता शेसे मुक्त होकर सुखसे सोता हूँ ॥ ४१ ॥

परित्यजामि काम त्वा हित्वा सर्वमनोगतीः।

न त्वं मया पुनः काम वत्स्यसे न च रंखसे ॥ ४२ ॥

काम । में अपनी सम्पूर्ण सनोवृत्तियोंको दूर इटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूं। अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा

और न मौज ही कर सकेगा ॥ ४२॥

क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न हिंसिण्ये विहिसितः। द्वेष्ययुक्तः प्रियं वक्ष्याम्थनाहत्य तद्रप्रियम् ॥ ४३ ॥

भाव जा लाग मुझपर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे। उनके उस वर्तावको में चुपचाप सह लूँगा। जो छोग मुझे मारे-पीटेंगे या कष्ट देंगे, उनके साय भी में बदलेंगें वैसा वर्ताव नहीं करूँगा । देपके योग्य पुरुपका मी यदि साथ हो जाय और वह मुझे अधिय वचनकहने लगे तो मै उसपर ध्यान न देकर उनसे अप्रिय वचन नहीं योर्ट्गा ॥ ४३ ॥

तृप्तः खस्थेन्द्रियो नित्यं यथाछञ्धेन वर्तयन । न सकामं करिप्यामि त्वामहं शत्रुमात्मनः ॥ ४४ ॥

में सदा सतुष्ट एवं स्वस्य इन्द्रियोंसे सम्पन्न रहकर भाग्यवना जो कुछ मिल जाय, उसीसे जीवन निर्वाह करता गहँगा। परत तुझे कभी सफल न होने दूँगा। क्योंकि तृ मेरा शत्रु है ॥ ४४ ॥

'n,

निर्वेदं निर्वृतिं तृतिं शान्ति सत्यं दंमं श्रमाम् । सर्वभृतदयां चैव विद्धि मां समुपागतम् ॥ ४५ ॥

न् यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख,

तृप्तिः श्चान्तिः सत्यः दमः श्वमा और समस्त प्राणियोके प्रति दयामाव—ये समी सद्गुण प्राप्त हो गये हैं ॥ ४५ ॥ तसात् कामश्च लोभश्च तृष्णा कार्पेग्यमेव च । त्यजन्तु मा प्रतिप्रन्तं सत्त्वस्थो ह्यस्मि साम्प्रतम्॥४६॥

अतः काम, लाम, तृष्णा और क्रपणताको चाहिये कि वे मोधकी ओर प्रस्थान करनेवाले मुझ साधकको छोड़कर चले जायें । अब मैं सखगुणमे स्थित हो गया हूँ ॥ ४६ ॥ प्रहाय कामं लोमं च सुखं प्राप्तोऽस्मि साम्प्रतम् ।

नाच लोभवरां प्राप्तो दुःखं प्राप्स्याम्यनात्मवान् ।४७। व्हस समय काम और लोभका त्याग करके में प्रत्यक्ष ही

सुखी हा गया हैं। अतः अजितन्द्रिय पुरुषकी भाति अब होमने फॅसकर दुःख नहां उठाऊँगा ॥ ४७ ॥ यद् यत् त्यजति कामानां तत् सुखस्याभिपूर्यते। कामस्य बद्यागी नित्यं दुःखमेव प्रपद्यते ॥ ४८ ॥

मनुष्य जिल-जिल कामनाको छोड देता है। उस-उसकी ओरसे छुखी हो जाता है। काभनाके वशीभूत होकर तो वह

सर्वदा द्रःख ही पाता है ॥ ४८ ॥

कामानुबन्धं नुद्ते यत् किंचित् पुरुषो रजः। कामकोधोद्धवं दःखमहीररतिरंघ च ॥ ४९ ॥

भनुष्य कामसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ भी रजोगुण हो, उसे दूर कर दे। दुःखः, निर्लजता और असतोष—ये काम और क्रोघरे ही उत्पन्न होनेवाल हैं ॥ ४९ ॥ पष ब्रह्मप्रतिष्टोऽहं ग्रीष्मे शीतमिव हदम्।

शास्यामि परिनिर्वामि सुखं मामेति केवलम् ॥ ५० ॥ < जैसे श्रीव्यक्तुमें छोग शीतल जलवाले सरोवरमें प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अतः शान्त हैं, सर ओरसे निर्वाणको प्राप्त हो गया हूँ । अब

मुझे केवल सुख-ही-सुख मिल रहा है ॥ ५० ॥ यच कामसुखं लोके यच दिन्यं महत्सुखम् ।

वष्णाक्षयस्यस्येते नाईतः षोडशीं कलाम् ॥ ५१ ॥ इस लाकमें जो विषयोंका सुख है तथा परलोकमे जो दिव्य एव महान् सुख है। ये दोनो प्रकारके सुख तृष्णाके क्षयसे

होनेवाले मुखकी सोलहबीं कलाके भी वरावर नहीं हैं ॥५१॥ आत्मना सप्तमं कामं हत्वा शत्रुमिवोत्तमम । प्राप्यावध्यं ब्रह्मपुरं राजेव स्थामहं सुखी॥ ५२॥

कामा कोषा लोमा मोहा मदा मात्वर्य और ममता-ये देहबारियोंके सात शतुहैं। इनमें सातवाँ कामरूप शतु सबसे पदछ है। उन सबके साथ इस महान् रात्रु कामका नाश करके मै अविनाशी ब्रह्मपुरमें स्थित हो राजाके समान सखी

होऊँगा' ॥ ५२ ॥

पतां चुद्धि समास्थाय महिनिवेदमागतः। सर्वान् कामान् परित्यज्य प्राप्य ब्रह्म महत्सुखम्।५३। राजन् ! इसी बुद्धिका आश्रय लेकर सिंह धन और भोगोंते विरक्त हो गये और समस्त कामनाओंका परित्याग

करके उन्होंने परमानन्दावरूप परव्रह्मको प्राप्त कर विया ॥ दम्यनाशकृते मङ्किरमृतत्वं किलागमत् । अच्छिनत् काममूळं स तेन प्राप महत्त्सुखम् ॥ ५४ ॥ बृछडोंके नाराको निमित्त बनाकर ही मिट्ट अमृतको प्राप्त हो गये। उन्होंने कामको जह काट डाली, हर्लान्दे महान् सुख प्राप्त कर लिया। १५४॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि मङ्किपीतार्था सप्तसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १७७॥ इस फ़्कार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे मङ्किपीताविषयक एक सौ सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७७॥

### अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः

### जनककी उक्ति तथा राजा नहुषके प्रश्नोंके उत्तरमें वोध्यगीता

भीष्म उवाच

अञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। गीतं विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्यता॥१॥

भीष्मजी कहते हैं —राजत् । इसी विषयमे शान्त-भावको प्राप्त हुए विदेहराज जनकने जो उद्गार प्रकट किया थाः उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ १॥ अनन्तामिव मे वित्तं यस्य मे नास्ति किञ्चन ।

मिथिछायां प्रदीक्षायां न मे दहाति किञ्चन ॥ २ ॥ [ जनक बोळे—]मेरे पात अनन्त-ता धन-वैभव है; किर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिछापुरीमें आग खम जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जळता॥ २॥

अञ्जेबोदाहरन्तीमं घोष्यस्य पदस्वयम् । निर्वेदं प्रति विन्यस्तं तं निर्वोध युधिष्ठिर् ॥ ३ ॥

युधिष्ठिर । इसी प्रतंगमें वैराग्यको छस्य करके बोध्य मुनि-ने जो वचन कहे हैं। उन्हें बताता हूं। मुनो ॥ ३ ॥ बोध्यं शान्तमृषि राजा नाहुषः पर्यपृच्छत । निर्वेदाच्छान्तिमापन्नं शास्त्रप्रक्षानतर्पितम् ॥ ४ ॥

कहते हैं, किसी समय नहुषनन्दन राजा वयातिने वैराग्य-से शान्तमावको प्राप्त हुए शास्त्रके उत्कृष्ट ज्ञानसे परिवृक्त परम

शान्त बोध्य ऋषिवे पृष्ठा- ॥ ४ ॥ उपदेशं महाप्राञ्च शमस्योपदिशस्य मे । कां बुद्धिं समनुष्याय शान्तश्चरसि निर्मृतः ॥ ५ ॥

ंमहाप्राञ्च । आप मुझे ऐसा उपरेश दीजिये, जिवते मुझे शान्ति मिछे । कौन-ची ऐसी बुद्धि है, जिसका आश्रय छेकर आप शान्ति और संतीषके साथ विचरते हैं ११ ॥५॥

वोध्य उवाच

उपदेशेन वर्तामि नानुशासीह कंचन। लक्षणं तस्य वश्येऽहं तत् सर्यंपरिसृहयताम् ॥ ६॥

बोध्यने कहा एजन् । मैं किसीको उपदेश नहीं देता, बहिक स्वयं दूसरीत प्राप्त हुए उपदेशके अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपनेको मिले हुए उपदेशक लक्षण बता रहा हूँ (जिनसे उपदेश मिला है) उन गुरुआँका संकेत मात्र कर रहा हूँ) उत्तरा द्वार स्वयं विचार करे। । ६ ॥ पिकला कुररः सर्थः सारङ्गान्वेषणं वने । सुकारः कुमारी च पडेते गुरुवो मम ॥ ७ ॥

पिक्का, कुरर पक्षी, सर्प, वनमे सारङ्गका अन्तेराः बाण बनानेवाला और कुमारी कन्या-ये छः मेरे गुरु हे ॥

भीष्म उवाच

आद्या बळवती राजन् नैराहर्य परमं सुलम् । आद्यां निराह्यां छत्वा तुसुलंखपिति पिहळा॥ ८॥

भीष्मजी कहते हैं —राजत् । योष्पको अपने गुरुजी-से जो उपदेश प्राप्त हुआ था, वह इस प्रकार स्महता साहिये -आशा यदी प्रवल है। वही टक्को हुःख देती हैं। निराका द्वी परम सुख है। आशाको निरामके रूपमे परिणत करके पिङ्गळा वेदया सुखसे सो गयी। (विङ्गळा आशाके स्थामका उपदेश देनेके कारण गुरु हुई)॥ ८॥ सामिर्थ कुरुर हुट्टा घञ्यमानं निरामिषैः।

आमिषस्य परित्यागात् कुरदः सुखमेधते॥ ९॥
चीन्तमे मांचका दुकड़ा क्रिये उद्देते हुए कुरद(क्रीळ)रहा
को देखकर दूसरे पक्षी जो माधनहीं क्रिये हुए थे, उदे मारने को । तम उछने उद्य सावके दुकड़ेको त्याग दिया। अदः पहित्योंने उछका पीडा करना छोड़ दिया। इद्य प्रकार आमिषके त्यागड़े क्रीळ्याश्ची सुखी हो गया। भोगोरे परि-त्यागका उपदेश देनेके कारण कुरद (क्रीळ) पडी

शुरु हुआ ॥ ९ ॥ गृहारम्भो हि दुःखाय न सुसाय कदाचन । सर्पः परकृतं चेश्म प्रविदय सुसामधते ॥ १०॥ धर बनानेका खटपट करना दुःखका ही कारण है।

घर बनानका खटमट करना पुरस्ता । व जनमा उससे कमी ग्रुख नहीं मिलता । देखोः सांप दूनरों र बनाये हुए घर (बिल ) में प्रवेश करके खुलसे रहता है। (अत-लानकेत रहने—घर-हारके चक्ररमें न पड़नेना उपदेन देनेके कारण लहें गुरु हुआ )॥ २०॥ सुखं जीवन्ति मुनयो भेक्ष्यवृत्ति समाधिताः।

सुवं जीवन्ति सुनयो अस्यवृत्ति समाध्याः ॥ १६ ॥ अद्वोहेणैव भूतानां सारहा इव पश्चिणः ॥ १६ ॥ अद्वोहेणैव भूतानां सारहा इव पश्चिणः ॥ १६ ॥ जिस प्रकार पपीदा पक्षी किसी भी प्राणीने वेद न इति

याचनाइतिष्ठे अपना निर्नाह करते हैं। उसी प्रकार द्रांत्रज्ञ भिक्षाद्वत्तिका आश्रय रुकर सुखर्ख जीवन व्यतीत कर्न् (आंट्रोहका उपरेश देनेके कारण पर्याहा गुरु हुआ)॥ ११॥ सुकारो नरः कश्चिदिपायासकमानसः।

इयुकारो नरः कश्चित्रवावासकामानसः समितापि गुन्छन्तं राजानं नाववुद्धवाद॥ १२॥ एक बार एक वाण वनानेवालेको देखा गयाः बर्जने काममें ऐसा दर्राचित्त या कि उसके पाससे निकली हुई राजा-की सवारीका भी उसे कुछ पता नहीं चला ( उसके द्वारा एकामन्वित्तताका उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिये यह गुरु हो गवा 🕽 ॥ १२ ॥

वहूनां कलहो नित्यं द्वयोः संकथनं ध्रुवम् ।

इति श्रांगद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बोध्यगीतायां अप्टसप्तत्वधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोक्षवर्भपर्वमे बोध्यगीताविषयक एक सौ अठहतरमें अध्याय प्रस हुआ ॥९७८॥

## एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

ब्रह्माद और अवधृतका संवाद-आजगर वृत्तिकी प्रशंसा

युधिष्टिर उवाच

केन वृत्तेन वृत्तक वीतशोकश्चरेन्महीम्। किञ्च कुर्वन्तरो छोके प्राप्नोति गतिमुचमाम्॥ १ ॥ राजा युधिष्टिरने पृछा-पितामह । आप सदाचारके स्वरूपको जाननेवाले हैं। कृपया यह वताइये, किस तरहके आचारको अपनाकर मनुष्य शोकरहित हो इस पृथ्वीपर विचरण कर सकता है ! और इस जगत्में कीन-सा कर्म करके वह उत्तम गति पा सकता है । । १ ॥

भीष्म उवाच

थत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । प्रहादस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च ॥ २ ॥

भीपाजी कहते हैं-राजन् । इस विपयमें भी प्रहाद तथा अजगरवृत्तिषे रहनेवाले एक मुनिके सवादरूप प्राचीन इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है ॥ २ ॥

चरन्तं व्राह्मणं कञ्चित् कल्पचित्तमनामयम्। पप्रच्छ राजा प्रहादो वुद्धिमान् वुद्धिसम्मतम् ॥ ३॥

एक सुदृद्धित्तः दुःख-शोक्से रहित तथा बुद्धिसम्मत ब्राह्मणको प्रथ्वीपर विचरते देख ब्रद्धिमान राजा प्रहादने उससे इस प्रकार पूछा ॥ ३ ॥

प्रहाद उवाच

खर्यः शको सृदुर्दान्तो निर्विधित्सोऽनसूयकः। सुवाक प्रगत्भो मेधावी प्राज्ञ्चरिस बाळवत् ॥ ४ ॥

प्रहाद वोळे-त्रहान ! आप खरा, शक्तिमान, मृद्र, जितेन्द्रिय, कर्मारम्मसे दूर रहनेवाले, दूसरीके दोषीपर दृष्टि न ढाळनेवाले, सुन्दर और मधुर वचन दोळनेवाले, निर्मीक, प्रतिभागाली, मेधाबी तया तत्त्वरा होकर भी बालकों-के समान विचररहे हैं ॥ ४॥

नैव प्रार्थयसे लामं नालाभेष्वनुशोचसि ।

नित्यद्वप्त इव ब्रह्मन् न किञ्चिदिव मन्यसे ॥ ५ ॥ न आप कोई लाम चाहते हैं और नहानि होनेपर उसके हिये ही शोक करते हैं । ब्रह्मन ! आप नित्यतस-<del>ये</del> रहते हुए न किसी वस्तको प्रिय मानते हैं और न अप्रिय ॥ ५॥ स्रोतसा हियमाणास्य प्रजास्य विमना इव ।

पकाकी विचरिष्यामि कमारीशंखको यथा॥ १३॥

होता है और दो रहे तो भी उनमें बातचीत तो अवस्य ही होती

है; अतः मैं कुमारी कन्याके हाथमें घारण की हुई शहुकी एक-

एक चडी के समान अकेला ही विचलगाक ॥ १३ ॥

बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कलह

धर्मकामार्थकार्येष कृटस्य इव लक्ष्यसे॥६॥ सारी प्रजा काम-कोध आदिके प्रवाहमें पड़कर वही जा रही है। परत आप उधरसे उदासीन-जैसे जान पडते हैं तया धर्म। अर्थ एव कामसम्बन्धी कार्योंके प्रति भी

निश्चेष्ट-से दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥

नानुतिष्टसि धर्मार्थी न कामे चापि वर्तसे। इन्द्रियार्थीननादत्य मुक्तश्चरिस साक्षिवत् ॥ ७ ॥

धर्म और अर्थसम्बन्धी कार्योका आप अनुष्ठान नहीं करते हैं। काममें भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है । आप इन्द्रियोंके सम्पर्ण विषयोंकी उपेक्षा करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं ॥७॥

का नुप्रशाश्चर्तवाकि वृत्तिर्वाका नुते मुने। क्षिप्रमाचक्व मे ब्रह्मन् श्रेयो यदिह मन्यसे ॥ ८ ॥

मुने ! आपके पास कौन-सी ऐसी बुद्धिः कैसा शास्त्र-शान अथवा कौन-सी वृत्ति है। जिससे आपका जीवन ऐसा वन गया है ! ब्रह्मन् ! आपके मतसे इस जगतमें भेरे िंदे जो श्रेयका साधन हो। उसे शीघ्र बतावें ॥ ८ ॥

भीष्म उवाच अनुयुक्तः स मेधावी लोकधर्मविधानवित । उदाच रुउद्दणया चाचा प्रहादमनपार्थया॥ ९ ॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! प्रहादके इस प्रकार पूछनेपर लोक-धर्मके विधानको जाननेवाले उन मेथावी मुनिने उनसे मधुर एव सार्थक वाणीमें इस प्रकार कहा-॥ ९॥

एक गृहस्कि घरपर कुछ अतिथि का गये । धरके सब द्योग कहीं बाहर चले गये थे । भीतर केवल एक कुमारी कल्या थी, जिसपर उन अतिथियोंके मोजन आदिका सार या पड़ा। वह उनके निमित्त रसोई बनानेके लिये धान कुटने लगी। उसके हाथोंमें शङ्ककी बनी हुई कई चूडियाँ थीं, जो धान कृटते समय खनखना चर्छा । अतिथियोंकी इस वातका पता न चल जाय: इसिंडिये एक-एक करके उसने चूडियाँ निकाल लीं, दोनों हाबोंमें केवल एक.एक चूडी ही श्रेप रह गयी, फिर उनका बजना बद हो गया। इस तरह एकाकी रहनेका उपदेश देनेके कारण वह क्रमारी गुरु हुई।

पश्य प्रहाद भूतानामुत्यचिमनिमित्ततः। हासं वृद्धि विनाशं च न प्रहृष्ये न च व्यथे॥ १०॥

प्रहाद ! देखो, इस जगतके प्राणियोंकी उत्यक्ति, ह्वांत और विनाश कारणरहित सस्वरूप प्रमामाले ही हुए हैं; इस कारण में उनके किये न तो हर्ष प्रकट करता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ ॥ १० ॥ स्वभावादेव संहद्भा वर्षभानाः प्रवृत्तयः। सभावानिरताः सर्वाः परितृष्येन्न केनचित्॥ ११॥

्ऐसा समझना चाहिये, पूर्वश्चत कर्मानुसार बने हुए स्वमावसे ही प्राणियोंकी वर्तमान प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं; अतः समस्त प्रजा स्वभावमें ही तस्य है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको किसी भी परिस्थितिम सनुष्ट नहीं होना चाहिये॥ ११॥

पस्य प्रहाद संयोगान विप्रयोगपरायणान् । संचयां श्च विनादाान्तान् न कचिद् विद्धे मनः ॥१२॥

प्रहाद ! देखो, जितने सथीग हैं, उनका पर्यंक्षान वियोगमे ही होता है और जितने संचय हैं, उनकी समाप्ति विनाशमें ही होती है । यह सब देखकर में कहीं मी अपने मनको नहीं छगाता हूं ॥ १२ ॥

अन्तवित्त च भूतानि गुणयुक्तानि पश्यतः। उत्पत्तिनिधनशस्य कि कार्यमचशिष्यते॥१३॥ 'जो गुणयुक्त सम्पूर्ण भूतोको नाशवान् देखता है तथा

उत्पत्ति और प्रलयक तावको जानता है, उसके लिये यहाँ कीन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। ॥ १३ ॥ जलजानामपि हान्तं प्यायेणोपलक्षये। महतामपि कायानां सुक्ष्माणां च महोद्धी ॥ १४ ॥ भहासागरके जलमे पैदा होनेबाले विशाल शारीरवाले

निर्माणित कथि पर्दा हानवाल विशाल शरीरवाले तिम आदि मत्यौ तथा छोटे-छोट कीहोंका भी वारी-वारी-से विनाश होता देखता हूं॥ १४॥ अक्षमस्थावराणां च भूतानामसुराधिप। पार्थिवानामपि व्यक्तं मृत्युं पश्यामि सर्वशः॥ १५॥ असुरराज। पृथ्वीपर भी जितने स्थावर-बक्षम भ्राणी

हैं, उन वन्नी मृद्ध मुझे स्पष्ट दिखायी दे रही है ॥ अन्तरिक्षचराणां च दानवेश्चम पक्षिणाम् । उत्तिष्ठते यथाकाळं मृत्युर्बळवतामपि ॥ १६॥

्दानवश्रेष्ठ ! आकाशमें विचरनेवाळे बळवान प्रक्षियों-के समक्ष मी यथासमय मृत्यु आ पहुँचती है ॥ १६ ॥ दिवि संचरमाणानि हस्सानि च महान्ति च । ज्योतीष्यपि यथाकाळं पतमानानि ळक्षये ॥ १७ ॥

(आकाशमें जो छोटेयड़े ज्योतिर्मय नक्षत्र विचर रहे हैं, उन्हें भी मैं यथासमय नीचे गिरते देखता हूं ॥१७॥ इति भूतानि सम्पद्यन्तत्रुषकानि मृत्युना। सर्वसामान्यगो विद्वान् कृतकृत्यः सुर्खं सपे॥१८॥ ्ह्छ प्रकार सारे प्राणियोंको से मृत्युके पारामें बद देखन हूँ । इसलिये तालको जानकर कृतकृत्य ही सबके प्रति सनान माब रखता हुआ सुखसे सोना हैं ॥ १८॥

सुमहान्तमपि ग्रासं ग्रसे लच्छं यहच्छया। शये पुनरसुक्षानो दिवसानि वहून्यपि॥१९॥

्यदि देवेच्छासे अकस्मात् अधिक भोजन प्राप्त हो टर चो मैं बहुत खा लेता हूँ। ग्रासमात्र मिलेतो उसीमें मतुर स्वा हूँ और न मिला तो बहुत दिनीतक विना खाये वीरे मी

सो रहवा हूँ ॥ १९ ॥ श्राश्यनस्यपि मामन्तं पुनर्वहुगुणं वहु । पुनरस्यं पुनःस्तोकं पुनर्वेद्वगुणास्त्रे ॥ ३

पुनरित्य पुनाःस्तोकः पुनर्नेवोपपदाते ॥ २०॥
'फिर कितने ही लोग आकर ग्रुक्ते अनेक गुणोठे तम्स्र बहुत-सा अस्न खिला देते हैं । पुनाः कमी बहुत योहाः कमी थोड़ेसे भी थोड़ा मोजन मिलता है और कमी बहु भी नहीं मिलता॥ २०॥ कम्म कहाचित खादागि गिलगुक्तारित कराने ।

कणं कदाचित् बादामि पिण्याकमपि च प्रते। अक्षये शालिमांसानि अक्षांश्चीच्यान्यान् पुनः॥ २१॥

कमी चावलकी कनी खाता हूँ। कमी तिल्ही खली हैं खाकर रह जाता हूँ और कमी अगदनीके चावलका मात भरपेट खाता हूँ। इस प्रकार मुझे बढिया घटिया सभी तरहके मोजन बारबार प्राप्त होते रहते हैं॥ २१॥ चाये कदाचित् पर्यद्वे भूमावपि पुनः शये। प्राप्तादे चापि मे शस्या कदाचिद्वपण्यते॥२२॥

कभी परुपपर सोता हूँ, कभी प्रचीपर ही पदारता हूँ और कभी-कभी मुझे यहरूके भीतर विशे हुई यहु-मूल्य शस्या भी उपरूच हो जाती है।। २२ ॥ धारपामि च चीराणि शाणशीमाजिनानि च । महाहुमण च चासांसि धारपाम्यहमेकदा॥ २३॥

भीं कभी तो चिथहे अथवा वस्तर एहतहर रहता हूँ, कभी सतके, कभी रेशमके और कभी मुगचर्मके बस्त्र धारण करता हूँ तथा किसी एक कार्टम यहुत से यहुमूल्य वस्त्रोंको भी पहन देता हूँ ॥ २३ ॥ न संतिपतितं धम्यमुपभोगं यहच्छया । प्रत्याचक्षे न चाप्येनमनुरुष्ये सुदुर्द्धभम् ॥ २४॥

ध्यदि देववश सुझे कोई घर्मांतुङ्क मोग्य पदार्य प्राप्त रो जाय तो मैं उत्तरे द्वेप नहीं करता हूँ और प्राप्त न होनेरर किसी दुर्छम भोगकी भी कभी इच्छा नहीं करता ॥ २४॥

अचलमनिधनं शिषं विशोकं श्रुचिमतुलं विदुपां मते प्रविष्टम् । अत्तभिमतनसेवितं विमृते-र्वतमिदमाजगरं श्रुचिश्चरामि ॥ १९११

मैं सदा पवित्रभावते रहकर इन अनगरहतिता हु सरण करता हूँ । यह अत्यन्त सुदृढ, मृत्युत्ते दूर रतिहाँ कृद्याणमयः भोकदीनः श्रद्धः अनुपम और विद्वानीके महर्षे अनुकूल है । मूर्ख मनुष्य न तो इसे मानते हैं और न इसका सेवन ही करते हैं ॥ २५ ॥

करते हैं ॥ २५ ॥ अचळितमतिरच्युतः स्वधर्मात् परिमितसंसरणः परावरकः। विगतभयकपायळोभमोहो

व्रतमिद्माजगरं शुचिश्चरामि ॥ २६ ॥
भीरी बुद्धि अविचल है, मैं अपने घर्मणे च्युत नहीं
हुआ हूँ, मेरा सांसारिक व्यवहार परिमित हो गया है, मुक्ते
उत्तम और अध्मका ज्ञान है, मेरे हृदयले मय, राय-द्वेप,
लोम और मोह दूर हो गये हैं तथा पवित्रभावते रहकर इस
अजगरीचित त्रतका आचरण करता हूँ ॥ २६ ॥

अनियतफलभक्ष्यभोज्यपेयं विधिपरिणामविभक्तदेशकालम् । इद्रयसुसमसेवितं क्वयें-

र्जनिम्दमाजगरं गुविश्वरामि ॥ २७॥

ग्यह अजगरसम्बन्धी वत मेरे हृदयको सुख देनेवाला
है। इसमें भक्ष्म, भोष्य, पेच और फल आदिके मिलनेकी
कोई नियत व्यवस्था नहीं रहती—अनियतरुपये जो कुछ मिल
जाय, उसीसे निवाह करना होता है। इस वतमें भारव्यके
परिणामके अनुसार देश और कालका विभाग नियत है।
विययलोहम नीच पुरुष इसका सेवन नहीं करते, में
पवित्रमावते इसी वतका आचरण करता हूँ॥ २७॥

पवित्रभावत देश व्रतंत्र आचरण करता हूँ ॥ २७ ॥

इदिमिद्रमिति तृष्णयाभिभूतं

जनमनवासधनं विधीदमानम् ।

निषुणमञ्जनिद्दम्य तस्ववुद्धश्या

मतिमद्रमाजगरं ग्रुचिक्करामि ॥ २८ ॥

'त्रो यह मिळे, वह मिळे, इस मकार तृष्णासे दवे रहते हैं

और घन न मिळनेके कारण निरन्तर विधाद करते हैं; ऐसे छोगों
की दशा अच्छी तरह देखकर तान्त्रिक बुद्धिसे सम्मक हुआ मै

पवित्रमावते इस आजगरम्नका आचरण करता हूँ ॥ २८ ॥

बहुविधमनुदृद्ध्य चार्थहेतोः

कृपणमिह्ययमनुदृद्ध्य चार्थहेतोः

कृपणमिह्ययमनुद्धिमार्थयन्तम् ।

उपशमकचिरात्मवान् प्रशान्तो

मतमिद्मात्मगरं शुक्तिश्चरामि ॥ २९ ॥

भौ वारवार देखता हूँ किश्रेष्ठ मनुष्य भी धनके लिये दीनभावते नीच पुरुषका आश्रय लेते हैं। यह देखकर मेरी

चिच प्रशान्त हो गयी है। अतः मैं अपने सहस्पको प्राप्त

और सर्वया शान्त हो गया हूँ और पवित्रमावसे इस आजगर

बतका आचरण करता हूँ ॥ २९ ॥

सुजमसुजमलाभमर्थलाभं रितमर्रात मरणं च जीवितं च । विधिनियतमवेस्य तत्त्वतोऽर्ह वतिमदमाजगरं श्रुचिश्चगमि ॥ ३० ॥ •हाख-बु:ख•खम-हानि;अनुकूलऔर प्रतिकूलतथा जीवन और सरण—ये सब दैवके अधीन हैं। इस प्रकार यथार्थरूपसे जानकर में शुद्धमावसे इस आजगरत्रतका आचरण करता हूँ॥ ३०॥

अपगतभयरागमोहद्र्यों धृतिमतिद्रुद्धिसमन्त्रितः प्रशान्तः । उपगतफलभोगिनो निशम्य

व्यतिमृत्याजगरं शुचिश्चरामि ॥ ३१ ॥ भेरे भयः रागः मोह और अभिमान नष्ट हो गये हैं। मैं धृतिः मति और बुद्धिते सम्पन्न एव पूर्णतया गान्त हूं। और प्रारव्यवद्य स्वतः अपने समीप आयी हुई वस्तुका ही उपमोग करनेवालोंको देखकर मैं पवित्रभावते इस आजगर-मतका आचरण करता हूं॥ ३१ ॥

सनियतदायनांसनः प्रकृत्या दमनियमम्ततसत्यशौचयुक्तः । स्रपगतफळसंचयः प्रहृष्टो मतमिदमाजगरं शृचिश्चरामि ॥ ३२ ॥

भेरे सोने-गैटनेका कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभावतः दमः नियमः वतः मस्य और शौद्याचारते सम्पन्न हूँ। मेरे कमंफळवचयका नाश हो चुका है। मैं प्रसन्नता-पुर्वेक पवित्रभावते इस आजगरवतका आचरण करता हूँ॥

> अपगतमसुखार्थमीहनार्थे-रुपगतवुद्धिरवेश्य चात्मसंस्थम् । तृषितमनियतं मनो नियन्तं

व्यतिमद्भाजगरं ट्राचिश्वरामि ॥ ३३ ॥

श्रीनका परिणाम दुःख है। उन इच्छाके विपयभूत वमस्त
पदार्योछे जो विरक्त हो चुका है। ऐसे आत्मनिष्ठ महापुष्पको
देखकर युक्ते जान प्राप्त हो गया है। अतः में नृष्णाले व्याकुळ
असंयत मनको वर्गमें करनेके लिये पवित्रभावसे इस आजगरव्यक्त आचरण करता हूँ॥ ३३ ॥

न हर्रयमगुर्कच्य वाङ्मनो वा प्रियसुखदुर्कभतामनित्यतां च। तदुभयमुपळक्षयन्निवाहं

वतिमिद्माजगरं शुचिश्वरामि ॥ ३४॥

'मनः वाणी और बुढिकी उपेशा करके इनको प्रिय

रुगनेवाले विषय-सुर्खोको दुर्लमता तथा अनित्यता—इन दोनोंको
देखनेवालेकी भाँति मै पवित्रमावसे इस आजगरमतका
आचरण करता हूँ॥ ३४॥

यहुकथितमिदं हि चुित्मिद्धः कविभिरिप प्रथयद्भिरात्मकीर्तिम् । इदमिद्मिति तत्र तत्र हन्त खपरमतेर्गेहनं प्रतर्कयद्भः ॥ ३५॥ ध्यपनी कीर्तिका विसार करनेवाले विद्वानों और बुद्धि- मानोने अपने और दूसरोंके मतसे गहन तर्क और वितर्क करके 'ऐसे करना चाहिये' 'ऐसे करना चाहिये' इत्यादि कह-कर इस व्रतकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की है ॥ ३५॥

तविदमन्तिशस्य विप्रपातं पृथगभिपन्नमिहावुधैर्मनुष्यैः ।

अनवसितमनन्तदोषपारं

नृषु विहरामि विनीतदोषतृष्णः ॥ ३६॥

मूर्खलोग इस अजगरवृत्तिको सुनकर इसे पहाड़की चोटीसे गिरनेकी भाँति भयंकर समझते हैं। परत् उनकी वह मान्यता मिन्न है। मैं इस अजगरवृत्तिको अज्ञानका

नाशक और समस्त दोपोंसे रहित मानता हूँ। अतः देत और तृष्णाका त्याग करके मनुष्योंमे विचरता हैं? ॥ ३६॥

भीष्य तवार

अजगरचरितं व्रतं महातमा य इह नरोऽनुचरेद विनीतरागः।

अपगतभय हो भमोह मन्यः

स खुद्ध सुखी विचरेदिमं विहारम् ॥३७॥ भीष्मजी कहते हैं--राजन् ! जो महापुरुप रागः भय, लोभ, मोह और कोधको त्यागकर इन आजगर प्रतरा पालन करता है, वह इस लोकमें मानन्द विचरण करता है।।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि आजगरप्रहादसवादे एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०९॥ इस प्रकार श्रीमहाभागत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे अवगरवृत्तिसे रहनेवाले मुनि और प्रहादका संबादविषयक एक सौ उनासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७९ ॥

## अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

### सद्बुद्धिका आश्रय लेकर आत्महत्यादि पापकर्मसे निष्टत होनेके सम्बन्धर्मे काश्यप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद

युधिष्ठिर उवाच

घान्धवाः कर्म वित्तं वा प्रज्ञा वेह पितामह । नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादेतत् पृष्टो चदस्व मे ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पुछा-पितामह ! अब मेरे प्रव्नके अनुसार मुझे यह बताइये कि मनुष्यको बन्धुजन, कर्म, धन अथवा बुद्धि--इनमेंते कितना आश्रय लेना चाहिये १॥ १॥

भीष्म उवाच प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतानां प्रज्ञा लाभः परो मतः। प्रज्ञा निःश्रेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गों मतः सताम्॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! प्राणियोंका प्रधान आश्रय बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे यड़ा लाम है। संसारमे बुद्धि ही उनका कल्याण करनेवांली है। सत्पुरुषोंके मतमें

बुद्धि ही खर्ग है।। २॥ विंठरैश्वर्यसंक्षये । प्रज्ञया प्रापितार्थों हि प्रह्लादो नमुचिर्मिद्धिस्तस्याः कि विद्यते परम् ॥ ३ ॥

राजा बलिने अपना ऐश्वर्य क्षीण हो जानेपर पुनः उसे बुद्धिबलसे ही पाया था। प्रह्लादः नमुचि और मङ्किने भी बुद्धिवलसे ही अपना-अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसारमे

बुद्विसे बढकर और क्या है १ ॥ ३ ॥

पुरातनम् । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास<u>ं</u> युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ इन्द्रकाञ्यपसंवादं तन्तिवोध युधिष्ठिर ! इस विषयमे विज्ञ पुरुष इन्द्र और काइयप-के संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते

हैं, उसे सुनो ॥ ४॥ वैश्यः कश्चिद्दषिसुतं काश्यपं संशितवतम्। रथेन पातयामास श्रीमान् इतस्तपिखनम् ॥ ५ ॥ कहते हैं। पूर्वकालमें धनके अभिमानसे मतवाले हुए

किसी धनी हैस्यने कठोर झतका पालन करनेवाले तरस्वी त्रमुधिकुमार काञ्यपको अपने रय**ते** घक्ने देकर गिरा दिया ॥ आर्तः स पतितः कुद्धस्त्यक्त्वाऽऽत्मानमथाव्रवीत्। मरिष्याम्यधनस्येद जीवितार्थो न विद्यते ॥ ६ ॥ वे पीड़ासे कराहकर शिर पढ़े और बुधित होरर आत्म-

इत्यांके लिये उद्यत हो इस प्रकार योले-'अय में प्राण दे दूँगा; क्योंकि इस ससारमें निर्धन मनुष्यका जीवन व्यर्थ हैं।॥ मुमूर्पुमासीनमकूजन्तमचेतसम् । इन्द्रः श्रुगालरूपेण यभाषे लुज्धमानसम्॥ ७॥

उन्हें इस प्रकार मरनेकी इच्छा लेकर चैठे मृष्टांचे अचेत हो कुछ न बोलते और मन ही मन धनके लिये ललचाते देलकर इन्द्रदेव वियारका रूप धारण करके आये

और उनसे इस प्रकार कहने लगे—॥ ७ ॥ मनुष्ययोनिमिच्छन्ति सर्वभूतानि सर्वेशः। मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सर्व एगभिनन्द्रि॥ ८॥

(मुने ! सभी प्राणी सव प्रकारसे मनुष्ययोति पाने<sup>ती</sup> इच्छा रखते हैं। उसमें भी ब्राह्मणत्वकी प्रशसा तो गर्भी

छोग करते हैं॥८॥

मनुष्यो ब्राह्मणश्चासि थोत्रियश्चासि कार्यप । द्रोपानमर्तुमहंसि॥ ॰॥ सुदुर्लभमवाप्येतन कास्यप ! आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और भे जिन भी हैं। ऐसा परम दुर्लम हारीर पानर आवती उन्में देंन दृष्टि करके स्वयं ही मरनेके लिये उद्यन होना उचित नर्ज़ र l

यमें हन्द्रका उपदेश इन्द्रको पहचाननेपर काश्यपद्वारा उनकी पूजा

काश्यप बाह्यणंके प्रति गीदड़के रूपमें इन्द्रका उपदेश

सर्वे लाभाः साभिमाना इति सत्यवती श्रुविः । संतोषणीयस्पोऽसि लोभाद् यदभिमन्यसे ॥ १०॥

मंसारमें जितने लाप हैं। वेशमी अभिमानपूर्ण हैं। ऐसा नम्य अर्थका प्रतिगदन करनेवाली श्रुतिका कपन हैं (अर्थान मेंने यह लाम अपने पुरुपाधि किया है। ऐसा अहंकर प्रायः क्यी मनुष्य कर लेते हैं)।आगका स्वस्य तो स्त्रीय रखनेके योग्य है। आग लोभका ही उसकी अबहेल्या करते हैं॥ अहो सिद्धार्थता तेषां येषां सन्तीह पाणयः॥

्ञहो | जिनके पास मगवान्के दिये हुए हाय हैं। उनको तो से इतार्य मानता हूँ | इम वतन् में जिनके पास एकने अधिक हाय हैं। उनके-वैदा सौमाग्य पानेकी इच्छा मझे बार्गवार होती हैं ॥ ११ ॥

पाणिसङ्गयः स्पृहास्माकं यथा तव धनस्य वै । न पाणिलाभाद्धिको लाभः कश्चन विद्यते ॥ १२ ॥

ंतेने आरके मनमें धनकी खळाता है, उसी प्रकार इस पद्मभोंको हायशके मनुष्पोंते हाथ पानेकी अभिकाया रहती है। इसारी इप्टिमें हाथ मिलनेसे अभिक दूसरा कोई लाग नहीं ॥ १२ ॥

थपाणित्वाद् वर्गं ब्रह्मन् कण्टकं नोदस्यमहे । जन्तुनुष्वावचानङ्गे दशतो न कपाम वा ॥ १३ ॥

फहान् | हमारे शरीरमें कॉटे गड़ जाते हैं। परंतु हाथ न होनेने हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। जो छोटेनड़े जीव-बन्तु हमारे शरीरमें डॅनते हैं। उनको भी हम हटा नहीं चकते ॥ अथ येवां पुनः पाणी नेवन्सी दशाङ्गुळी। उद्धरित क्रमीनहाद दशतो निकशन्ति स्व ॥ १४॥

परंदु जिनने पात मगनात्के दिये हुए दस अंगुलियों से गुक्त दो हाय हैं। वे अपने अहोंने दन कीडोंको हटाते या नष्ट कर देते हैं। जो उन्हें हँगते हैं॥ १४॥ मृषीहिमातपानां च परित्राणानि कुर्वते। चेंद्रमन्तं ग्रुखं दाय्यां निवातं चोषमञ्जते॥ १५॥

वे वर्गाः भर्गे और धूर्ण अपनी रक्षा कर होते हैं। भरडा पहनते हैं। मुख्यूर्वक अन्न खाते हैं। शरमा विद्या-कर सेते हैं तथा एकान्त स्थानका उपमोग करते हैं॥ १५॥ अधिष्ठाय च गाँ छोके अुक्षते चाहयन्ति च। उपायेर्वहासिक्षेत्र चक्यानात्मनि कुर्चते॥ १६॥

'शयजले मनुष्य नैलीते जुनी हुई गाडीपर चढ़कर उन्हें हॉक्न है और जगतमें उनका यथेष्ट उपमोग करते हैं तया हायमे ही अनेक प्रकारके उपाय करके होगीको अपने बग्नमें कर लेते हैं॥ १६॥

ये सत्वजिहाः कृपणा अस्त्रप्राणा अपाणयः। सहन्ते तानि दुःसानि दिएशा त्वं न तथा सुने॥१७॥

(मुने ! जो दुःख दिना हायके दीनः दुर्बल और वैजवान प्रामी सहने हैं। सीनान्यक्य वे तो आनको नहीं सहने पहते हैं॥

दिएवा त्वं न श्रुगालो वैन क्रमिने च मूपकः। न सर्पो न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥ १८॥

ध्यापका बड़ा माग्य है कि आप गीदड, कीड़ा, चूहा, सोंप, मेदक या किसी दूसरी पापयोनिमें नहीं उत्पन्न हुए ॥

पदावतापि छासेन तोण्डुमहीस काश्यप। कि पुनर्योऽसि सत्त्वानां सर्वेषां ब्राह्मणोत्तमः॥ १९॥ काश्यप । आपको इतने ही छामसे संबुध रहना

काध्यप । आपको इतने ही छामसे संतुष्ट रहना चाहिये। इससे अधिक छाम क्या होगा कि आप समी प्राणियोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं।। १९॥

इमे मां क्रमयोऽदन्ति चेपामुद्धरणाय चै। नास्ति राकिरपाणित्वात् पश्यावस्थामिमां मम॥ २०॥

(प्रुष्ठे ये कीड़े जा रहे हैं। जिन्हे निकाल फेकनेकी शक्ति सुअम नहीं है। हाय न होनेके कारण होनेवाली मेरी इस दुर्दशाको आप प्रत्यक्ष देख ले ॥ २० ॥ अकार्यमिति चैंबेमं नातमानं संत्यज्ञाम्यहम् । नातः पापीयसीं योगिं पतेयमपरामिति ॥ २१ ॥

ाआत्महत्या करना पाप है। यह सोचकर ही में अपने इस जारीरवाग महीं करता हूँ। मुझे भय है कि है। इससे भी सुदृष्ट किसी वापनोक्षियें स्न विर लाकें।।

में इमरे भी बढ़कर किसी दूसरी पापयोजिमें न गिर जाऊँ ॥ मध्ये ये पापयोजिनिनां ज्ञापोठीं यामहं गतः। पापीयस्यो यहसरा इसोऽन्याः पापयोजयः॥ २२॥

व्यवि में इत समय जित शृगालयोनिमें हूँ, इस्की गणना भी पारगोनिगेमें ही है, तथापि दूसरी बहुतन्सी पाप-योनियाँ इस्ते भी नीनी श्रेणीकी हैं॥ २२॥ जार्यविके सुलितराः सन्त्यन्ये भुशहुःखिसाः। सैकान्तं सालमेवेह कास्त्रसम्बर्धाम कस्यन्ति॥ २३॥

क्तुत्र देवता आदि जातिष्ठे ही दुखी हैं, दूसरे पद्म आदि जातिष्ठे ही अत्यन्त दुखी हैं। परतु मैं कहीं किसीको ऐसा नहीं देखता। जिएको घर्वया दुख ही दुख हो ॥ ११॥ मनुष्या ह्याद्वयतां प्राप्य राज्यमिन्छ्यत्यनत्तरम्। राज्याद्व देवत्वमिन्छ्यत्ति देवत्वादिन्द्रतासापि॥ २४॥

ध्मनुष्य धनी हो जानेपर राज्य पाना चाहते हैं, राज्यके देवलकी इच्छा करते हैं और देवलके फिर इन्ह्रपद प्राप्त करना चाहते हैं॥ २४॥

भवेस्त्वं यद्यपि त्याङ्यो न राजा न च दैवतम् । देवत्वं प्राप्य चेन्द्रत्वं नैव तुष्येस्तया सति॥२५॥

भ्वाद आर वनी हो जायँ तो भी ब्राह्मण होनेके कारण राजा नहीं हो सकते । बदि कदासित् राजा हो जायँ तो देवता नहीं हो सकते । देवता और इन्द्रका पद भी पा जायँ तो भी आर उतनेने संतुष्ट नहीं रह सकेंगे ॥ २५ ॥ न सुक्तिः मियळाभेऽस्ति सुर्प्णा नाद्गिः महास्यति । स्वस्मद्वरूति सा भयः समिद्विरित्र पाचकः ॥ २६ ॥

धिय बलाओंका लाम होनेसे कभी तृष्टि नहीं होती।

बढती हुई तृष्णा जलसे नहीं बुझती। ईधन पाकर जलने-बाली आगके समान वह और भी प्रच्यत्वित होती जाती है ॥

अस्त्येच त्विय शोकोऽपि हर्पश्चापि तथा त्विय । सुखदुःखे तथा चोभे तत्र का परिदेवना ॥ २०॥ 'तुम्हारे भीतर जोक भी है और हर्ष भी । साय ही सख

और दःख दोनों हैं; फिर शोक करना किस कामका? ॥ २७॥ परिच्छिद्येव कामानां सर्वेषां चैव कर्मणाम ।

मूलं बुद्धीन्द्रियद्रामं शकुन्तानिय पञ्जरे ॥ २८ ॥ ·बुद्धि और इन्द्रियों ही समस्त कामनाओं और कर्माकी

मल हैं। उन्हे विजड़ेमें बंद पश्चियोंकी तरह अपने काबग्ने रखा जाय तो कोई भय नही है।। २८॥

न द्वितीयस्य शिरसङ्खेदनं विद्यते कचित् । न च पाणेस्तृतीयस्य यन्नास्ति न ततो भयम् ॥ २९ ॥

मनुष्यको दूसरे सिर और तीसरे हाथके कटनेका कभी भय नहीं होता है। जो वास्तवमे है ही नहीं। उसके कारण भय भी नहीं होता है।। २९॥ न खल्वप्यरसङ्ख्य कामः क्वन जायते। संस्पर्शाद् दर्शनाद् वापि अवणाद् वापि जायते ॥ ३०॥

·जो किसी विषयका रस नहीं जानता, उसके मनमे कभी

उसकी कामना भी नहीं होती । स्पर्शसे, दर्शनसे अथवा श्रवण-

से भी कामनाका उदय होता है ॥ ३०॥

न त्वं समरसि वारुण्या छट्वाकानां च पक्षिणाम् । ताम्यां चाम्यधिको भक्ष्यो न कश्चिद विद्यते कवित ३१

'बारुणी मदिरा तथा चिडिया-इन दोनोका आप कभी स्मरण नहीं करते होंगे। क्योंकि इनको आपने नहीं खाया है। परतु ( जो तामसी मनुष्य इनको खाते हैं उनके लिये) कही और कोई भी भक्ष्य पढार्थ उन दोनोसे बढकरनहीं है ॥ ३१॥

यानि चान्यानि भूतेषु भक्ष्यजातानि कस्यचित्। तेषामस्मृतिरेव येषामभुक्तपूर्वाणि

प्राणियोमें किसीके भी जो अन्यान्य भक्ष्य पदार्थ हैं। जिनका तमने पहले उपभेग नहीं किया है। उन भोजनींकी

स्मृति तुमको कभी नहीं होगी ॥ ३२ ॥

अप्राज्ञानमसंस्पर्शमसंदर्शनमेव पुरुषस्येष नियमो मन्ये श्रेयो न संशयः॥ ३३॥ भी ऐसा मानता हूँ कि किसी वस्तुको न खाने। न छूने

और न देखनेका नियम लेना ही पुरुषके लिये कल्याणकारी

है, इसमे सशय नहीं ॥ ३३ ॥

पाणिमन्ती चलवन्तो धनवन्तो न संशयः। दासत्वम्पपदिताः ॥ ३४ ॥ मनुष्या मानुषैरेव (जिनके दोनी हाथ वने हुए हैं) निस्संदेह वे ही वळवान्

और धनवान् हैं। मनुष्योंको तो मनुष्योंने ही दाखबनारक्खा है॥ वधवन्धपरिक्लेशैः क्लिश्यन्ते च पुनः पुनः।

ते खत्वपि रमन्ते च मोदन्ते च इसन्ति च ॥ ३५॥

·कितने ही मनुष्य बारवार वह और वन्धनके क्रेश मोगते रहते हैं, परत वे भी ( आत्महत्या करके प्राप नहीं देते। बल्कि) आपसमें कीड़ा करते। आनन्दित होते और हँगते हैं॥ अपरे वाहवछिनः कृतविद्या मनस्विनः। जगुष्सितां च कृपणां पापवृत्तिमुपासते ॥ ३६ ॥

<sup>दूसरे</sup> ब<u>ह</u>त-से बाहुबलसे सम्पन्न विद्वान् और मनम्बी मनुष्य दीनः निन्दित एवं पापपूर्ण वृत्तिते जीविका चलते हैं॥ उत्सहन्ते च ते वृत्तिमन्यामप्युपसेवितम्। स्वकर्मणा त नियतं भवितन्यं त तत तथा ॥ ३७॥

व दूसरी पृत्तिका सेवन करनेके लिये भी उत्साह रखते हैं; परंतु अपने कर्मके अनुसार जो नियत है, वैसा ही मविष्यमें होता है ॥ ३७ ॥

न पुरुक्तो न चाण्डाळ आत्मानं त्यक्मिच्छति तया तष्टः खया योग्या मायां पश्यख यादशीम ॥ ३८ ॥

भिक्षी अथवा चाण्डाल भी अपने शरीरको त्यागना नहीं चाहता है, वह अपनी उसी योनिसे सत्रष्ट रहता है। देखिये। मगवानुकी कैसी माया है ! 11 ३८ 11

**द्या कुणीन् पक्षहतान् मनुष्यानामया**विनः। ससम्पूर्णः स्त्रया योन्या लब्धलाभोऽसि कारयप ३९

कारयप | कुछ मनुष्य छुले और लॅगड़े हैं, कुछ लोगों मे रुकवा मार गया है। ब<u>ह</u>त-से मनुष्य निरन्तर रोगी ही रहते है। उन सबकी ओर देखकर यह कहना पड़ता है कि आन अपनी योनिक अनुसार नीरोग और परिपूर्ण अङ्गमाने हैं। आपको मानवशरीरका लाम मिल चुका है।। ३९॥ यदि ब्राह्मण देहस्ते निरातद्वोनिरामयः।

अज्ञानि च समग्राणि न च लोकेप धिक्छतः ॥ ४० ॥ 'ब्राह्मणदेव ! यदि आपका शरीर निर्मय और नीरोग है, आपके सारे अङ्ग ठीक हैं, किसीमें कोई विकार नहीं आया है तो लोकमें कोई भी आरको विकार नहीं महता-आप धिकारके पात्र नहीं हो सकते ॥ ४० ॥

न केनचित् प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा। धर्मायोत्तिष्ठ विप्रपें नात्मानं त्यक्तमहंसि ॥ ४१ ॥ ध्यदि आपपर जातिच्युत करनेवाला कोई सचा कल्क

लमा हो तो भी आपको प्राणत्यागका विचार नहीं करना चाहिये। ब्रह्मर्षे । आप धर्मगलनके लिये उठ खड़े होइये॥ यदि ब्रह्मञ्थाणोष्येतच्छूद्धासि च मे वचः। वेदोकस्यैव धर्मस्य फर्लं मुख्यमवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥ ब्बह्मन् ! यदि आप मेरी वात सुनेंगे और उमार श्रदा

करेंगे तो आपको वेदोक्त धर्मके पालनका ही मुख्य पळ प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥ स्वाच्यायमग्निसंस्कारमप्रमत्तोऽनुपालय

सत्यं दमं च दानं च स्पधिष्ठा मा च केनचित्॥४३॥ आप सावधान होकर स्वाध्याय, अग्निहोत्र, स्त्रे, इन्द्रियसंयम तथा दानवसंज्ञ पालन कीजिये। किसीके साथ स्पर्धा न कीजिये ॥ ४३ ॥

ये केचन स्वध्ययताः प्राप्ता यजनयाजनम् । कथं ते चानुशोचेयुर्धायेयुर्वाप्यशोभनम्। इच्छन्तस्ते बिहाराय सर्वं महदवाप्तयः॥ ४४ ॥

 आहाण स्वाध्यायमें लगे रहते हैं तथा यज करते और कराते हैं, वे किसी प्रकारकी चिन्ता वर्षों करेंगे और कोई आत्म-इत्या आदि बरी बात भी क्यों सोचेंगे ! वे यदि चाहें सो यजादिके द्वारा विहार करते हुए महान सख पा सकते हैं।। उत जाताः सुनक्षत्रे सुतिथी सुमहर्तजाः। यहदानप्रजेहायां यतन्ते शक्तिपूर्वकम् ॥ ४५॥

ब्बी उत्तम नक्षत्र, उत्तम तिथि और उत्तम महर्तर्मे पैदा हए हैं, वे अपनी शक्तिके अनुसार यन एव दान करते भौर न्यायानुकुछ सतानोत्यादनकी नेष्टा भी करते हैं ॥ ४५ ॥ मक्षत्रेष्वासरेष्वन्ये दुस्तिथौ दुर्मुहुर्तजाः।

सम्पतन्त्यासरीं योनि यद्यप्रसववर्जिताः ॥ ४६॥ (दूसरे जो छोग आदुर नक्षत्र) दूपित विधि तथा अशुभ

महर्तमें उत्पन्न होते हैं। वे यह तथा संतानसे रहित होकर थासुरी योनिमें पड़ते हैं || ४६ ||

धहमासं पण्डितको हैतको वैद्निन्द्कः। भान्वांक्षिकीं तर्कविद्यामन्तरको निर्धिकाम् ॥ ४७॥

व्यूर्वजनममें मै एक पण्डित था और कुतर्कका आश्रय टेकर देदोंकी निन्दा करता या । प्रत्यक्षके आचारवर अनु-मानको प्रधानता देनेबाडी योथी तर्कविद्यापर ही उस समय मेरा अधिक अनुराग था ॥ ४७ ॥ हेतुवादान् प्रवदिता वका संसत्स हेतुमत्।

आकोश चाभिवका च ब्रह्मवाक्येप च हिजान ४८ भी समाओंमें जाकर तर्क और युक्तिकी वार्ते ही अविक बोलता । जहाँ दूसरे ब्राह्मण श्रद्धापूर्वक वेदवाक्योंपर विचार करते, वहाँ में वटपूर्वक आक्रमण करके उन्हें खरी-खोटी

सना देता और स्वय ही अपना तर्फवाद बका करता था ।[४८]]

नास्तिकः सर्वेशङ्की च मूर्खः पण्डितमानिकः । तस्येयं फलनिर्वत्तिः भ्रमालत्वं मम हिज ॥ ४९ ॥ भी नास्तिकः सवपर संदेह करनेवाला तथा मूर्ल होकर

भी अपनेको पण्डित माननेवाला था । विप्रवर ! यह शूगाल-

योनि मेरे उसी कुकर्मका फल है।। ४९॥

अपि जातु तथा तस्मादहोराञ्चातैरपि । यदहं मानुवीं योनि श्रगालः प्राप्तुवां पुनः ॥ ५० ॥

अब में सैकड़ों दिन-रातींतक साधन करके भी क्या कभी बर उपाय कर सकता हूँ। जिससे आज सियारकी योनिमें पडा हुआ मैं पुनः वह मनुष्ययोनि पा सकूँ ॥ ५० ॥

**संत**प्रशापमत्त्र यशदानतपोरतिः। क्षेयकाता भवेयं वै वर्ज्यवर्जयिता तथा॥ ५**१**॥ · जिस मन्ष्ययोनिमें में सतुष्ट और सावधान रहकर यजा

दान और तपस्यामें लगा रह सक्तें, जिसमे में जाननेयोग्य बस्तुको जान हूँ और त्यागनेयोग्य वस्तुका त्याग कर दूँ' ॥ ५१ ॥ ततः स मनिरुत्थाय कास्यपस्तमुवाच ह । बहो वतासि कुरालो बुद्धिमांश्चेति विस्मितः॥ ५२॥

यह सनकर कान्या सनि आश्चर्यते चिकत होकर खड़े हो गये और बोले-'अहो | तम तो यहे कराल और मुद्रि-मान् हो'॥ ५२॥

समवैसत तं वित्रो शानदीर्घण चश्चपा। ददर्श सैनं देवानां देवमिन्दं राचीपतिम्॥ ५३॥ ऐमा कहकर ब्रह्मपिने उसकी और जानदृष्टिसे देखा । तय उसके रूपमें इन्हें देवदेन शचीपति इन्द्र दिखायी दिये ॥ ५३ ॥

ततः सम्पूजयामास काश्यपो हरिवाहनम्। अनुहातस्त तेनाथ प्रविवेश खमालयम् ॥ ५४ ॥ तदनन्तर कारयपने इन्द्रदेवका पूजन किया और उनकी

Library

आज्ञा लेकर वे पुनः अने घरको लीट गर्वे में स्वतानिक

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्रद्यास्त्रकात्र्यपसंबादे असीस्यधिकशास्त्रमार्वः । १८० ६म प्रकार ग्रीमहामान्त शान्तिपर्वके अन्तर्मेत मोक्ष्यमेषर्वमे ग्रीटड और काद्यपका संपृद्धिपूर्यक एक सी अस्सीनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥

एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः श्चमाश्चम कर्नीका परिणाम कर्ताको अवदय मोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन ADNU

यद्यस्ति द्चिमिष्टं वा तपस्तसं तथैव च। गुरूणां वापि शुश्रृपा तन्मे त्रृहि पितामह॥ १॥

युचिष्टिरने पूछा-पितामह ! यदि दानः यत्रः तप भयवा गुक्शुश्रृपा पुण्यकर्म है और उसका कुछ फछ होता है तो वह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

आत्मनानर्थयुक्तेन पापे निविशते मनः। स्वकर्मकलुपं कृत्वा फ्रब्ल्रे लोके विधीयते ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—राजन्। काम, क्रोष आदि दोवींसे युक्त दुद्धिकी प्रेरणासे मन पापकर्ममें प्रवृत्त होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने ही कार्योद्वारा पाप करके दुःखमय लोक

(नरक) मे गिराया जाता है ॥ २ ॥

दुर्भिश्चादेव दुर्भिश्चं क्लेशात क्लेशं भयाद भयम । मृतेभ्यः प्रमृतं यान्ति दरिद्धाः पापकारिणः॥ ३ ॥

पापाचारी दरिद्र मनुष्य दुर्भिक्षचे दुर्भिक्षः क्लेशचे क्लेश और भयसे भय पाते हुए मरे हुओंसे भी अधिक मृतकतृत्य

हो जाते हैं।। ३।। उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात् स्वर्गं सुखात् सुखम् ।

श्रद्धानाश्चदान्ताश्चधनाढवाः शभकारिणः ॥ ४ ॥ जो अद्वालः जितेन्द्रियः धनसम्पन्न तथा शुभक्रमपरा-यण होते हैं, वे उत्सवसे अधिक उत्सवको, स्वर्गसे अधिक

स्वर्गको तथा सुखरे अधिक सुखको प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ सर्पचोरभयेष **व्यालक्षशरदर्गेष** हस्तावापेन गच्छन्ति नास्तिकाः किमतः परम ॥५ ॥

नास्तिक मनुष्योके हाथमे हथकडी डालकर राजा उन्हे राज्यसे दर निकाल देता है और वे उन जङ्गलोमें चले जाते हैं, जो मतवाले हाथियोके कारण दुर्गम तथा सर्व और चौर आदिके भयसे भरे हुए होते हैं। इससे बढ़कर उन्हे और

क्या दण्ड मिल सकता है १॥ ५॥

प्रियदेवातिथेयाश्च चदान्याः प्रियसाधवः। क्षेत्र्यमात्मवतां मार्गमास्थिता हस्तदक्षिणम् ॥ ६ ॥

जिन्हे देवपूजा और अतिथिसत्कार प्रिय है। जो उदार हैं त्या श्रेष्ठ पुरुष जिन्हे अच्छे लगते हैं। वे पुण्यात्मा मनुष्य अपने टाहिने हाथके समान मद्रलकारी एवं मनको बरामें रखनेवाले बोशियोको ही प्राप्त होनेयोग्य मार्गपर आरूढ होते हैं ॥ ६ ॥

पुळाका इव धान्येषु पुत्तिकाइव पक्षितु।

सद्धिधारते मनुष्याणां येषां धर्मो न कारणम् ॥ ७ ॥ जिनका उद्देश्य धर्म नहीं है। ऐसे मनुष्य मानवसमाज-के भीतर वैसे ही समझे जाते हैं, जैसे धानमे थोथा पौबा

और पह्नवाले जीवोंमें मच्छर ॥ ७ ॥ विधानमन्धावति । सुशीव्रमपि धावस्तं होते सह शयानेन येन येन यथा कृतम्॥ ८॥

गच्छन्तमनुगच्छति । तिप्रन्तं उपतिष्रति करोति कुर्वतः कर्म च्छायेवान् विधीयते ॥ ९ ॥ जिस-जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे

स्रगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीवतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजीके साथ उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्मफल भी उसके साथ ही सो जाता है। जब बह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय मी कर्म-संस्कार उसका साय नहीं छोडता। सदा छायाके समान पीछे लगा रहता है।।८-९।।

येन येन यथा यद् यत्पुरा कर्म समीहितम्। तम्बदेकतरो भुङ्के नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥

जिस-जिम सन्ध्यने अपने अपने पूर्वजन्मीमें जैसे जैसे कर्म किये हैं। यह अपने ही किये हुए उन कमांका पल सदा अकला ही मोगता है ॥ ६० ॥

स्वकर्मफलनिक्षेपं विधानपरिरक्षितम् । भृतग्राममिमं कालः समन्तात् परिकर्पाते ॥११॥

अपने-अपने कर्मका पल एक धरोहरक समान है, जो

कर्मजनित अदृष्टके द्वार। सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवसर आनेपर यह काल इस कमेंपलको प्राणिसमुदायके पास खींच

ळाता है ॥ ११ ॥

अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । स्वं काळं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्॥ १२॥ जैसे पूल और फल किसीकी प्रेरणाके विना ही अपने

समयपर वृक्षोंमे लग जाते हैं। उसी प्रकार पहलेके किये हुए कर्म भी अपने फलमोगके समयका उल्लंबन नहीं करते॥

सम्मानश्चावमानश्च छाभालाभौ क्षयोदयौ । प्रवृत्ता विनिवर्तन्ते विधानान्ते पुनः पुनः ॥ १३॥

सम्मान-अपमानः लाभ-हानि नथा उन्नति अवनति--चे पूर्वजन्मके कमोंके अनुसार बार-बार मास होते हैं और

प्रारम्भोगके पश्चात् निष्ट्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ आत्मना विहितं दःखमात्मना विहितं सखम् ।

गर्भशय्यामुपादाय भुडवते पॉर्वदेहिकम् ॥ १४ ॥ दुःख अपने ही किये हुए फर्मोंका परू है और सुख भी

अपने ही पर्वकृत कमोंका परिणाम है। जीव माताकी गर्भ-श्रद्धामे आते ही पूर्वजरीरद्वारा उपार्जित सुख-दु:खका उप

भोग करने छगता है।। १४॥

वालो युवा च बृद्धश्च यत्करोति शुभागुभम्। तस्यां तस्यामवस्थायां तत् फलं प्रतिपद्यते ॥ १५ ॥

कोई वालक हो। तक्या हो या बूदा हो। वह जो भी

शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरे जन्ममें उसी-उसी अवस्थामें उस-उस कर्मका फल उसे प्राप्त होता है॥ १५॥

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो चिन्दति मातरम्। तथा पूर्वेकृतं कर्म कर्तारमनगच्छति॥१६॥

जैसे बछड़ा हजारों गौओंमेंसे अपनी मॉको पहचानकर उसे पा लेता है। यैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म भी अपने कर्ताके पास पहुँच जाता है ॥ १६ ॥

समुचमत्रतो चस्त्रं पश्चाच्छुघ्यति कर्मणा। उपवासैः प्रवसानां दीर्घ सुखमनन्तकम्॥१७॥

जैसे पहलेसे क्षार आदिमें भिगोया हुआ कपडा पीछे धोनेसे साफ हो जाता है। उसी प्रकार जो उपवासपूर्वक तास्या वरते हैं) उन्हें कमी समाप्त न होनेवाला महान् सुख भिलना है॥१७॥ त्रयोवन । सेवितेन दीर्घकालेन तपसा सम्पद्यन्ते मनोरथाः॥ १८॥ धर्मनिर्धेतपापानां

### महाभारत 📨



महर्षि भृगुके साथ भरद्वाज मुनिका प्रश्नोत्तर

तपोवनमे रहकर की हुई दीर्वकालतककी तपस्याते तया धर्मते जिनके सारे पाप धुल गये हैं, उनके सम्पूर्ण मनोरय सफल हो जाते हैं॥ १८॥ शकुनानामिवाकारो मत्स्यानामिव चोदके। पदं यथा न दश्येत तथा झानविदां गतिः॥ १९॥

जैसे आकाशमें पक्षियोंके और तलमें मछलियोंके चरण-चिह्न दिखायी नहीं देते उसी प्रकार शानियोंकी गतिका पदा नहीं चलवा ॥ १९ ॥ अलमन्यैरुपालग्भैः कीर्तितैश्च व्यतिक्रमैः ।

पेश्रळं चानुरूपं च कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २० ॥ दृष्ठरीको उलाहने देने तथा लोगोंके अन्यान्य अपराधीकी

दूसराका उळाहन दन तथा लागाक अन्यान्य अन्यान्य चर्चा करनेवे कोई प्रयोजन नहीं है। जो काम सुन्दरः अनुकूल और अपने लिये हितकर जान पढ़े। वही कर्म करना चाडिये॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते क्वान्तिपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि एकाक्वीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत क्रान्तिपर्वक अन्तर्वत मोक्षवमैपर्वण एक सी इक्याक्षीर्व अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

## द्रचशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

भरद्वाज और भृगुके संवादमें जगत्की उत्पत्तिका और विभिन्न तन्त्रोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

कुतः स्पृप्तिदं विद्यं जगत् स्थावरजङ्गमम्। प्रख्ये च क्मस्येति तन्मे द्वृहि पितामह॥१॥

युधिप्रिरमे पूछा—पितामह | इस समूर्ण सावर-जगम जगत्की उत्पत्ति कहाँवे हुई है ! प्रलयकालमें यह किसमें छीन होता है ! यह मुक्ते नताहुये ॥ १ ॥ ससागरः सगगनः सङ्गोलः सवलाहुकः । सभूमिः सागिनपनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥ २ ॥

समुद्रः, आकाशः, पर्वतः, मेषः, भूमिः, अप्रि और बायु-सिंदत इस समरका किस्मे निर्माण किया है ।।। २ ।। कयं स्रायानि भूतानि कयं वर्णविभक्तयः।। शौचाशीचं कयं तेषां धर्माधर्मविधिः कथम् ॥ ३॥

प्राणियोंकी स्टिष्टि किस मकार हुई १ वर्णोंका विभाग किस तरह किया गया ? उनमें शौच और अशौचकी व्यवस्था कैसे हुई १ तया यर्म और अधर्मका विधान किस प्रकार किया गया १ ॥ ३ ॥

कीदशो जीवतां जीवः यच वा गच्छन्ति ये मृताः । अस्माल्लोकादमुं लोकं सर्वं दांसतु नो भवान् ॥ ४॥

नीवित प्राणियोंका जीवातमा कैसा है १ जो मर गये, वे कहाँ चळे जाते हैं १ इस लोकसे उस लोकमें जानेका कम क्या है १ वे सब बातें आप हमें बतावें ॥ ४॥

भीष्म उवाच

भनाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । भृगुणाभिहितं शास्त्रं भरद्वाजाय पृच्छते ॥ ५ ॥

भीष्मजी बोले — राजन् । विज्ञ पुरुष हम विषयमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जिसमें भरद्वाजके प्रश्न करनेपर भूगुके उपदेशका उल्लेख हुआ है ॥ ६॥ केलासिशिखरे दृष्ट्वा दीष्यमानं महीजसम्। भूगुं महिष्मासीनं भरद्वाजोऽन्वपृष्ट्वत ॥ ६॥ केलास पर्वतके जिलास्पर अपने तेजसे देदीष्यमान होते

हुए महातेजस्वी महर्षि भृगुको वैठा देख भरद्वाज मुनिने पूछा-॥ ६ ॥

ससागरः सगणनः सद्दोलः सवलाहकः। सभूमिः साग्निपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः॥ ७ ॥ समुद्रः आकारः पर्वतः मेषः भूमिः अग्नि और वाद-

्षेत्रहें, आक्षेश्च प्रवास माग भूमा आप बाद बादु-बहित इस स्थारका किस्ने निर्माण किया है ? ॥ ७॥ कथं स्प्रांति भूतानि कथं वर्णविभक्तयः। शौचाशौचं कथं निर्मा धर्माधर्मविधिः कथम्॥ ८॥

ध्याणियोंकी खिष्ट किस प्रकार हुई १ वर्णोका विभाग किस तरह किया गया ? उनमें शौच और अशौचकी व्यवस्था कैसे हुई ? तया धर्म और अधर्मका विचान किस प्रकार किया गया ? ॥ ८ ॥

कीदशो जीवतां जीवः कवा गच्छन्ति ये मृताः । परछोक्तिमां चापि सर्वे शृंसितुमर्दस्ति ॥ ९ ॥

्जीवित प्राणियोंका जीवात्मा कैता हें? जो मर गये, वे कहाँ चले आते हैं ! तथा यह लोक और परलोक कैता है ! यह सब मुझे बतानेकी कृषा करें! ॥ ९ ॥ एवं स भगवान पृष्टो भरद्वाजेन संहायम् । ब्रह्मियेंह्ससंकाहाः सर्वे तस्मै ततोऽब्रवीत् ॥ १० ॥

मरद्वाज मुनिके इस प्रकार अपना सद्याय पूछनेपर ब्रह्माजीके समान तेजस्वी ब्रह्मिपु मगवान् भृगुने उन्हें सब कुछ बताया ॥ १० ॥

भुगुरुवाच

(नारायणो जगन्मृर्तिरन्तरातमा सनातनः। कुरस्थोऽक्षर अन्यको निर्ळेपो न्यापकः प्रसुः॥ प्रकृतेः परतो नित्यमिन्द्रियेरप्यगोचरः। स सिख्कुः सहस्रांशादस्जत् पुरुपं प्रसुः।) मानसो नाम विख्यातः श्रुतपृतो महविभिः। अनादिनिधनो देवस्तथामेखोऽजरामरः॥११॥

स्रुगु बोले—ब्रह्मन् । मगवान् नारायण सम्पूर्ण जगत्-स्वरूप हैं । वे ही सबके अन्तरात्मा और सनातन पुरुप हैं । वे ही सूटस्थ, अविनाधी, अव्यक्त, निर्लेष, खर्वव्यापी, प्रमु, प्रकृतिक्षे परे और इन्डियातीत हैं। उन मयवाद नारायणके इदयमें जब लहिविवयक संकल्पका उदय हुआ तो उन्होंने अपने हजारवें अवात एक पुरुषको उत्यक्त किया, महर्षियोंने सर्वध्यम जिसको हली नामसे सुना था, जो मानतपुरुषके नामसे प्रमिद्ध है। पूर्वकालमे उत्तक वह मानसदेव बमादि, अनन्त, अमेरा, अजर और अमर है। ११॥

अञ्यक्त इति विख्यातः शाश्वतोऽयास्रयोऽव्ययः। यतः सृष्टानि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ति च ॥ १२॥

उमीकी अन्यक्त नामसे प्रसिद्धि है । वही शाक्वतः अक्षय और अविनागी है । उमसे उत्सन सब प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं ॥ १२ ॥

सोऽस्जत् प्रथमं देवो महान्तं नाम नामतः। महान् ससर्जाहंकारं स चापि भगवानय॥१३॥

उत स्वयम् देवने पहले महत्त्व (समष्टि बुद्धि) की रचना की। किर उस महत्त्वस्वस्य मगवानने अहङ्कार (समष्टि अहङ्कार) की दृष्टि की॥ १३॥ आकाशामिति विख्यातं सर्वभूतधरः प्रभुः। आकाशादभवद् बारि सक्किखादिनसारतौ। अन्तिसार्वसंयोगात् ततः समभवन्मही॥ १४॥

सम्पूर्ण भूतिको घारण करनेषाठे अहङ्कारस्वरूप भगवान्ने श्वन्दतन्मात्रा रूप आकाशको उत्पन्न किया । आकाशके जल और जलते अनिन एवं वायुक्ती उत्पन्नि हुई । अनिन और वायुक्ते छयोगते इत पृथ्वीका प्राहुर्यांच हुआक ॥ १४॥ ततस्तेजोमयं दिल्यं पद्मं सुष्टं स्वयन्मुद्या। तस्मात् पद्मात् सम्भवस् ब्रह्मा वेदसयो निष्टा ॥ १५॥

उसके बाद उस स्वयम्भू मानसदेवने पहले एक तेजोमय दिन्य कमल उराज किया। उसी कमलते वेदमय निश्विरूप ब्रह्माजी प्रकट हुए ॥ १५ ॥

नवाना भरट हुए ॥ ९९ ॥ अहंकार इति स्यातः सर्वभूतात्मभूतकृत् । ब्रह्मा वै स महातेजा य एते पञ्च धातवः ॥ १६ ॥

वे अइह्नार नामके भी विख्यात हैं और धमस्त भूतींके आत्मा तया उन भूतोंकी सृष्टि करनेवाले हैं। ये जो पांच महा-मूत हैं, इनके रूपमे महातेजसी ज्ञाहा ही प्रकट हुए हैं॥१६॥ शैलास्तस्यास्थितंकास्तु मेदो मांसं च मेदिनी। समुद्रास्तस्य रुधिरमाकाशसुद्रं तथा॥१७॥ पूर्वत उनकी हृद्धियाँ हैं, पृथ्वी उनका मेद और मावहै।

समुद्र उनका बिंकर है और आक्राग उदर है ॥ १७ ॥ पवत्तञ्जैव निःश्वासस्तेजोऽग्निर्निम्नगाः शिराः। अन्नीषोमौ तु चन्द्राकों तयने तस्य विश्रुते ॥ १८ ॥ वायु निःम्वास है। अग्नि तेज है। निदयों नीड़ियाँ है। सर्व और चन्त्रमा जिन्हें अग्नि और सोम भी कहते हैं। अक्षाजीके नेजीके रूपमें प्रतिद हैं॥ १८॥

नभञ्जोर्घ्वे शिरस्तस्य क्षितिः पादौ भुजौ दिशः। दुर्विजयो ह्यचिन्त्यातमा सिद्धैरिय न संशयः॥ १९॥

आकाशका ऊपरी भाग उनका सिर है। एवा कि है है और दिशाएँ अवार्ष हैं। वे अचिन्त्यस्वर बहा सिद पुरुषों के ले थे और दिशाएँ अवार्ष हैं। वे अचिन्त्यस्वर बहा सिद पुरुषों के लेवे भी दुषिंगेय हैं, इसमें सक्य नहीं है।। १९॥ स्व प्रप भगवान विष्णुरनन्त इति विश्वतः। स्व विभूतः। दुविंशेयोऽफ्रतात्मभिः॥ २०॥

वह स्वयम् ही भगवात् विणु हैं। जो अनत्तनामधेतिस्व हैं। वे ही सम्पूर्ण म्त्रोंके अन्तःकरणमें अन्वर्गामी आत्मारे रूपमें विद्याना हैं। जिनका हृदय द्याद नहीं है। उनके लिये इनके खरूपको ठीक-ठीक जानना बहुत कठिन है।। २०॥ अहंकारस्य या स्वाया सर्वभूतमवाय वै। यता समभवद् विरुवं पृष्ठोऽहं यदिह त्याय।। २१॥ वे ही सम्पूर्ण मूर्तोकी उत्पत्तिके लिये प्राकृत अहहारकी एष्टि करनेवाले हैं। युमने मुलते को पूछा या कि हृतवित्वर्षी उत्पत्ति कितमे हुई है। वह सब मैंने तुन्हे बता दिया।। २१॥

भरद्वाच उपाच

गगनस्य दिशां चैव भूतळस्यानिळस्य वा । कान्यन परिमाणानि संशयं छिन्धि तस्वतः ॥ २२ ॥ भरद्धाजने पूळा—प्रयो | थाकारा, दिगा, पृष्वीऔर

वायुका कितना-कितना परिभाग है ? यह टीक टीक बताउर मेरा संशय दूर कीजिये ॥ २२ ॥

भगुरुवाच

अनन्तमेतदाकाशं सिद्धदेवतसेवितम् । रम्यं नानाश्रयाकीर्णे यस्यान्तो नाधिगम्यते ॥ २३ ॥

भृगुजीने सहा—सने । यह आकाम तो अनन्त रे। इसमे अनेकानेक विद्व और देवता निवार करते हैं। इसमे उनके भिव-भिन्न लोक भी खित हैं। यह वहा ही रमणीय हैऔर इतना महान् हैकि कहाँ इसका अन्त नहीं मिलना ॥२२॥ उक्की मतेरध्यस्ताच चन्द्रादित्यों न दश्यतः।

किन्ने गतरधस्तातुं चन्द्राद्त्यां न ६६५०। तत्र देचाः स्वयं दीप्ता भासराभाविवर्चसः॥ २४॥ कपरत्यानीने जानेते जहाँ सर्यं और चन्द्रमा नहीं दिखायी

कपर तथा नाच जानत जहा त्यु आर चन्न गणा रहता. देते: वहाँ सूर्य और अग्निके समान तेजसी देवता स्वय अपने प्रकाशने ही प्रकाशित होते हैं ॥ २४ ॥

ते चाप्यन्तं न पश्यन्ति नभसः प्रधितौजसः। दुर्गमत्याद्मन्तत्यादिति मे विद्वि मानद्य ॥ २५ ॥ मानद्य परंतु वे वेजसी नशक्षतः। देवता भी ६७

भागव १ पर्यु प विश्व पाते; क्योंकि यह दुर्गम और आकाशका अन्त नहीं देख पाते; क्योंकि यह दुर्गम और अनन्त है, यह यात दुग्हें मेरे मुखने सुनकर अन्छी हुग्ह समझ होनी चाहिये ॥ २५ ॥

<sup>\*</sup> यहाँ जो सृष्टिका क्रम बनाया गया है, वह श्रुतिस्त्मत क्रमसे भिन्न है। श्रुतिने जाकावसे वासु, वासुसे अगिन, जिनसे बरु और जलसे पृथ्वीकी वत्यसिका क्रम बताया है।

खयंत्रभैः । उपरिप्टोपरिप्रात्त प्रज्वलक्षिः सरैचि ॥ २६ ॥ तिरुद्धमेतदाकाशम्यमेयं कपर-कपर प्रकाशित होनेवाले खयप्रकाश देवताओं वे

यह अप्रमेय आकारा भी भरा हुआ छा प्रतीत होता है ॥२६॥ प्रथिव्यन्ते समुद्रास्त समुद्रान्ते तमः स्मृतम्। तमसोऽन्ते जलं प्राहुर्जलसान्तेऽग्निरेव च ॥ २७ ॥

पृथ्वीके अन्तमें समुद्र हैं । समुद्रके अन्तमें घोर अन्वकार है। अन्यकारके अन्तमें जल है और बलके अन्तमें अग्निकी

खिति बतायी गयी है ॥ २७ ॥

रसातहान्ते सहिछं जलान्ते पन्तगाधिणः। तदन्ते पुनराकाशमाकाशान्ते पुनर्जलम् ॥ २८॥

रसातलके अन्तमें जल है । जलके अन्तमें नागराज दोग हैं। उनके अन्तमें पुनः आकाश और आकाशके ही अन्त-भागमें पुनः जल है ॥ २८ ॥

पवमन्तं भगवतः

प्रमाणं सिळळस्य च । भग्निमारुततोयभ्यो दर्जेयं दैवतैरपि ॥ २९॥ इस प्रकार भगवान्काः आकाशकाः जलका तथा अनिन

और वायुका भी अन्त और परिमाण जानना देवताओंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ २९ ॥ अग्निमास्ततोयानां वर्णाः श्वितितलस्य च । आकाशादवगृह्यन्ते भिधन्तेऽतस्वदर्शनात्'॥ ३०॥

थानि, वायुः जल और पृथ्वी— इनके रंग-रूप आकाशसे ही रहीत होते हैं, अतः उससे भिन्न नहीं हैं । तस्त्रज्ञान न होनेले ही जनमें भेदकी प्रतीति होती है ॥ ३० ॥ पडन्ति चैव मुनयः शास्त्रेषु विविधेषु च ! वैळोक्ये सागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा॥ ३१॥ अदृश्याय त्वगम्याय कः प्रमाणसुदाहरेत्। सिद्धानां देवतानां च यदा परिमिता गतिः॥ ३२॥

ऋपियोंने विविध शास्त्रोंमें तीनों होकों और समुद्रोंके विपयमें तो कुछ निश्चित प्रमाण वताया भी है। परवु जो दृष्टिते परे हैं और बहाँतक इन्ट्रियोंकी पहुँच नहीं है। उस परमात्माका परिमाण कोई कैसे बतायेगा ? आखिर इन सिटों और देवताओंका शान भी तो परिमित ही है ॥ ३१-३२॥ तदा गौणमनन्तस्य नामानन्तेति विश्वतम्।

नामधेयानुरूपस्य मानसस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ बातः परमात्मा मानसदेव अपने नामके अनुरूप ही थनन्त हैं। उनका सुप्राधिद्व अनन्त नाम उनके गुणके अनुसार ही है ॥ ३३ ॥

यदा तु दिव्यं तद् रूपं हसते वर्धते पुनः। कोऽन्यस्तब्रेदितं शक्तो योऽपि स्थात त्रविधोऽपरः।३४।

जब उन परमात्माका वह दिव्यरूप उनकी मायासे कभी बहुत छोटा हो जाता है और कमी बहुत यद जाता है। तब कोई उनवे भित्र दसरा उन्होंके समान प्रतिभाशाली कीन है। जो कि उस स्वरूपका यथार्थ परिमाण जान सके अर्थात् ऐसा कोई नहीं है ॥ ३४ ॥

ततः पुष्करतः खप्टः सर्वज्ञो सूर्तिमान् प्रभुः। ब्रह्मा धर्ममयः पूर्वः प्रजापतिरत्त्त्तमः॥३५॥ तदनन्तर प्योक्त कमल्छेसर्वन, मृतिमान्, प्रभावशाली,

परम उत्तम तथा प्रथम प्रजापति धर्ममय व्रह्माका प्राहुर्भाव ह्या ॥ ३५ ॥

भरद्वात्र उवाच

पुष्कराद् यदि सम्भूतो ज्येप्ड भवति पुष्करम्। ब्रह्माणं पूर्वजं चाह भवान संदेह एव मे ॥ ३६॥

भरद्वाजने पूछा-प्रभो। यदि ब्रह्माजी फ्रमलरे प्रफट हुए तब तो कमल ही ज्येष्ठ प्रतीत होता है; परत आपने बद्धाजीको पूर्वज बताया है। अतः यह सदेह मेरे मनमे बना ही रह गया ॥ ३६ ॥

भुगुरुवाच

मानसस्येह या मूर्तिर्वहात्वं समुपागता । तस्यासनविधानार्थे पृथिवी पद्ममुख्यते ॥ ३७॥

अगुने कहा-मुने । मानस्देवका जो खरूप वताया यया है। वही ब्रह्मरुपमें प्रकट है। उन्हीं ब्रह्माजीके शासनके लिये इस पृथ्वीको ही पद्म ( कमल ) कहते है ॥ ३७ ॥ कर्णिका तस्य पद्मस्य भेरुर्गगतम् विद्वतः। तस्य मध्ये स्थितो लोकान् स्जते जगतः प्रभुः॥३८॥

इस कमलकी कर्णिका मेरपर्यंत है। जो आकाशमें बहुत कॅचेतक गया है । उसी पर्वतके मध्यमागर्मे स्थित होकर जगदीक्तर ब्रह्मा सम्पूर्ण लोकॉकी सृष्टि करते हैं ॥ ३८॥

हृति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि स्गुभरद्वाद्धत्वा हे द्वयशीत्यधिक्शततमोऽप्यायः ॥ १८२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमंपर्वमें भृगु और सरद्वातका संवादविषयक एक सौ वयासीवॉ अध्याम पूरा हुण ॥९८२॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाउके २ खीक मिलाकर कुछ ४० छोक हैं)

## त्र्यशीत्यधिकशततमोऽ**ष्यायः** आकाशसे अन्य चार स्थूल मूर्वोकी उत्पत्तिका वर्णन

मरद्वाज उवाच प्रजाविसर्गं विविधं कथं स स्जते प्रभुः। मेरमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद् बृहि डिजसत्तम ॥ १ ॥ भरद्वाजने पूछा—द्विनश्रेष्ठ | मेरपर्वतके मध्यमायसे

खित होकर ब्रह्माजी नाना प्रकारकी प्रजास्रिंह कैसे करते हैं। यह मुझे बताइये १॥१॥

<u>भुगुरुवाच</u>

प्रजाविसर्गे विविधं मानसो मनसाख्जत्।

संरक्षणार्थे भूतानां सुन्दं प्रथमतो जलम् ॥ २ ॥

भृगुने कहा:—उन मानसदेवने अपने मानसिक चंकल्य-छे ही नाना प्रकारकी प्रजासृष्टि की है। उन्होंने प्राणियोंकी रक्षाके लिये सबसे पहले जलकी सुष्टि की ॥ २॥

यत् प्राणः सर्वभूतानां वर्धन्ते येन च प्रजाः। परित्यकाश्च नश्यन्ति तेनेदं सर्वमावृतम्॥३॥

वह जल समस्त प्राणियोंका जीवन है। उसीचे प्रजाकी
हृद्धि होती है। जलके न मिलनेसे प्राणी नष्ट हो जाते हैं।
उसीने इस सम्पूर्ण जगत्को व्याम कर रक्खा है॥ ३॥
पृथिवी पर्वता मेघा मूर्तिमन्तक्ष्य ये परे।
सर्वे तद् वाहणं क्षेयमापस्तस्तिम्भरे यतः॥ ४॥

पृथ्वी, पर्वत, मेश तया अन्य जो मूर्तिमान् बस्तुर्रे हैं। उन सबको जलमय समझना चाहिये। क्योंकि जलने ही उन सबको स्थिर कर रक्खा है ॥ ४ ॥

#### भरद्वाज उवाच

कथं सिल्लमुत्पनं कथं चैवाग्निमारुती। कथं वा मेदिनी सुच्देत्यत्र में संशयो महान् ॥ ५ ॥

भरद्धाजने पूछा—भगवत् । जलकी उत्पत्ति कैसे हुई । अनिन श्रोर वायुकी छष्टि किस प्रकार हुई तथा पृथ्वीकी भी रचना कैसे की गयी। इस विषयमे गुझे महान् संदेह है ॥ ५॥

#### भुगुरुवाच

ब्रह्मकरेपे पुरा ब्रह्मम् ब्रह्मर्पीणां समागमे । स्रोकसम्भवसंदेहः समुत्पन्नो महात्मनाम् ॥ ६ ॥

भूगुने कहा—ब्रह्मन् । पूर्वकालमे जब ब्रह्मकल्य चल रहा था। उस समय ब्रह्मियीका परस्यर समागम हुआ। उन महात्माओंकी उस समामे लोकस्क्रिविषयक संदेह उपस्थित हुआ।। ६॥

तेऽतिष्ठन् ध्यानमाळम्ब्य मौनमास्याय निश्चलः। त्यक्ताहाराः पवनपा दिव्यं वर्षशतं द्विजाः॥ ७ ॥

वे प्रहार्षि भोजन छोड़कर वायु पीकर रहते हुए सौ दिच्य वर्षोतक ध्यान ख्याकर मौनका आश्रय के निश्चट-भावसे वैठे रह गये ॥ ७॥

तेषां ब्रह्ममयी घाणी सर्वेषां श्रोत्रमागमत्। दिन्या सरस्तती तत्र सम्बभूव नभस्तठात्॥८॥

उस ध्यानावस्थामे उन सबके कार्नोमे ब्रह्ममयी बाणी सुनायी पड़ी | उस समय वहाँ आकाशसे दिन्य सरस्वती प्रकट हुई थी || ८ ||

पुरा स्तिमितमाकाशमनन्तमचलोपमम् । नष्टचन्द्रार्कपवनं प्रसुप्तमिव सम्यमौ ॥ ९ ॥ वह आकाशवाणी इच प्रकार है—'पूर्वकालमें अनन्त आकाश पर्वतके समान निश्चल था। उत्तर्म चन्द्रमा, सूर्व अथवा वायु किसीके दर्शन नहीं होते थे। वह रोपा हुआसा जान पड़ता था।। ९॥

ततः सिळळमुत्पन्नं तमसीवापरं तमः। तसाच सिळेळोत्पीडाहुद्तिष्टत मास्तः॥१०॥

'तदनन्तर आकाशंचे जलकी उत्पत्ति हुई; माने अन्य-कारमें ही दूषरा अन्यकार प्रकट हुआ हो | उत्त तहप्रवाहंचे वायुका उत्थान हुआ || १० ||

यथा भाजनमञ्ज्ञिदं निःशन्दमिव लक्ष्यते । तन्त्रामभसा पूर्यमाणं सशब्दं कुरुतेऽनिलः ॥ ११ ॥

जिसे कोई छिद्ररहित पात्र निःशन्दन्स लखित होता है। परंतु जब उसमें छिद्र करके जल भरा जाता है। तम बायु उसमें आबाज प्रकट कर देती है ॥ ११॥

तथा चलिलसंहस्रे नभसोऽन्ते निरन्तरे। भिस्वार्णवतलं वायुः समुत्पतति घोषवान्॥१२॥

्ह्सी प्रकार जल्से आकाशका शरा प्रान्त ऐराअवरद हो गया था कि उसमें कहीं योडा-सा भी अवकाश नहीं था। तब उस एकार्णवके तत्प्रदेशका भेदन करके वही भारी आवाजके साथ वायुका प्राकट्य हुआ ॥ १२॥

स एष चरते वायुर्णवीत्वीडसम्भवः । आकाशस्थानमासाय प्रशान्ति नाधिगच्छति ॥ १३ ॥

्हस प्रकार समुद्रके जलसपुरायवे प्रकट हुई यह बायु सर्वेत्र विचरने रूमी और आकाशके किसी भी सानमें पहुँच-कर बह शान्त नहीं हुई ॥ १३ ॥

तस्मिन् वाय्वस्वुसंघर्षे दीसतेजा महावळः। प्रावुरभृदूर्व्वशिकः कृत्वा निस्तिमिरं नभः॥१४॥

धायु और जलके उस समर्थेत अस्यन्त देनोमय महा-बली लिम्बेट्सका प्राकट्य हुआ, जिनकी लपटें ऊपरकी ओर उठ रही थीं। वह आग आकाशके सारे अन्यकारको नष्ट करके प्रकट हुई थीं। १४॥

मनिः पवनसंयुक्तः सं समाक्षिपते जलम् । सोऽग्निमाञ्जसंयोगाद् घनत्वमुपपद्यते ॥१५॥

ब्वायुका संयोग पाकर अग्नि जलको आकाशमें उठारने ठगी; फिर बही जल अग्नि और वायुके मंगोमने घनीमृत हो गया ॥ १५॥

तस्याकारो निपतितः स्नेहस्तिष्टति योऽपरः । स संघातत्वमापन्तो भूमित्वमनुगञ्छति ॥१६॥ «उसका जो वह गीलपन आकारामे गिराः वही धनीमृत

होकर पृथ्वीके रूपमे परिणत हो गया || १६ ||

इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपर्गपर्वमें मृतु और भरद्वाजसंबादके प्रसङ्गमें मानसमृतीकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक एक सी विरासीकों अध्याप पूरा हुआ ॥ १८३ ॥

# चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

### पश्चमहाभूतोंके गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन

#### भरद्वाज उवाच

त पते धातवः पञ्च ब्रह्मा यानस्त्रत् पुरा । आवृता यैरिमे लोका महामृताभितंत्रितः ॥ १ ॥ भरदाजने पुद्धा—भगवन् । लोकमें येपॉच घातु ही

भरद्धात्तन पूछा—मनवन् । छोक्रम यपाच यात हा प्महाभूत<sup>3</sup> कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्माने सृष्टिके आदिमे रचा या। ये ही इन समस्त छोकोंमें ब्यास हैं ॥ १ ॥

हाइन समस्त लाकाम व्यात है ॥ र ॥ यदास्त्रज्ञत् सहस्राणि भृतानां स महामितः । पञ्चानामेत्र भृतत्वं कथं समुपपद्यते ॥ २ ॥

परत जन महानुदिमान ब्रधाजीने और भी हजारों भूतींकी रचना की है। तन इन पाँचको ही 'भूत' कहना कहाँतक ब्रक्तिसमत है। ॥ २॥

#### भृगुरुवाच

खिमतानां महाराव्दो यान्ति भूतानि सम्भवम् । ततस्तेषां महाभृतराव्दोऽयमुपपद्यते ॥ ३ ॥

भूगुर्जीने कहा—मुने । ये पाँच भूत ही असीम हैं, इसिंखने इन्होंके राथ 'महाशब्द जोड़ा जाता है। इन्होंके भूतोंकी उत्पत्ति होती हैं। अतः इन्होंके छिये 'महाभूव' शब्दका प्रयोग समगत है।। ३॥

चेष्टा वायुः जमाकाशमूष्माग्निः सलिलं द्रयः। प्रथिवी चात्र संवातः शरीरं पाञ्चभौतिकम् ॥ ४ ॥

प्राणियोंका गरीर इन पाँच महाम्लोंका ही धवात है। इसमें जो चेष्टा या गति है। जह बायुका माग है। जो खोल-लापन है। वह आकाशका अंश है। अस्मा (गर्मी) अस्ति-का अश है। लोहू आदि तरल पदार्य जलके अश हैं और हहीं मार आदि दोस पदार्य पृष्यींके अंश हैं॥४॥ इत्येतेः पञ्चिममूर्तियुक्तेः स्थावरजङ्गमम्। श्रोतं वाण रसः स्वशों हिट्टक्वेन्द्रियसंकिताः॥ ५॥

इस प्रकार सारा स्यायर-चङ्गम जगत् इन पॉच भूतींसे युक्त है। इन्हींके सुरुम अग श्रीन (कान), माण (नासिका), रसनाः त्वचा और नेत्र—इन पॉच इन्द्रियोंके नामसे प्रतिद्ध हैं॥

भरद्वाज ठवाच पञ्चभिर्यादे भूतेच्तु युक्ताः स्थावराजङ्गमाः । स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पञ्च धातवः ॥ ६ ॥ भरद्वाजने पृद्धाः—भगवन् । आपके कथनानुसार यदि समस्त सावरःजङ्गम पदार्थं इन पाँच महाभूतीं ही संयुक्त हैं तो स्थावरींके शरीरोंमें तो पॉच भूत नहीं दिखायी देते हैं ॥ ६ ॥

अनुष्प्रणामचेष्टानां घनानां चैव तत्त्वतः। चृक्षाणां नोपळभ्यन्ते शरीरे पञ्च घातवः॥ ७ ॥ वृक्षोंके शरीरमें गर्मी नहीं है, कोई चेष्टा भी नहीं है

बृक्षाक शरास गमा नहा है, काई चंटा ना नवा व तया वास्तवमें वे घन हैं। अतः उनके शरीरमें पॉचीं भूतींकी उपलब्धि नहीं होती है ॥ ७ ॥

न श्रुण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरसमेदिनः । न च स्पर्शे विज्ञानन्ति ते कथं पाञ्चभौतिकाः ॥ ८ ॥

वे न मुनते हैं, न देखते हैं, न गन्य और रक्का ही अनुभव करते हैं और न उन्हें स्पर्शका ही जान होता है। फिर वे पाझभौतिक कैसे कहे जाते हैं। ॥ ८॥ अद्यत्वादनग्नित्वादभूमित्वादवायुतः । आकाशस्यात्रमेयत्वाद घृक्षाणां नास्तिभौतिकम् ॥९॥

उनमें न तो द्रवत्व देखा बाता है, न अग्निका अंदा, न पृथ्वी और बायुका ही माग उपलब्ध होता है। आकारा तो अप्रमेय है; अतः वह भी कृष्टोंमें नहीं है, इसलिये वृक्षोंकी पाञ्चमीतिकता नहीं थिद्ध होती है। । ९।।

भृगुरुवाच घनानामपि वृक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । तेषां पुष्पफळव्यकिर्नित्यं समुपपदाते ॥ १० ॥ भृगुजीने कहा-धुने । यद्यपि दृक्ष ठोष जान पढ़ते हैं

शृगुजीने कहा-धुने । यधिष वृक्ष डोच जान पड़ते हैं वो भी उनमें आकाश हैं, हक्में मशय नहीं है । इसीचे उनमें नित्यप्रति फल्फ्फ्रूच आदिकी उत्पत्ति सम्भव हो सकती है ॥ उत्पत्तो म्लायते पर्णे त्वक् फल्लं पुस्पमेच च । म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ ११ ॥

हर्षोंके भीतर जो ऊष्मा या गर्मी है, उसीवे उनके पत्ते, छाल, फल, पूल कुम्हलाते हैं, मुरक्षाकर झड़ जाते हैं; इसवे उनमें स्पर्धका होना भी विद्व होता है ॥ ११ ॥ बाज्यस्यशानिनिर्घोषेः फलं पुष्पं विश्वशियंते । ओचेण मृहाते शब्दस्तरमाच्छण्यन्ति पाद्मपाः ॥ १२ ॥

यह मी देखा जाता है कि वायु, अग्नि और विजलीकी कड़क आदि मीपण शब्द होनेपर चुक्षोंके फल फूल झड़कर यिर जाते हैं। शब्दका ग्रहण तो अवणेन्द्रियये ही होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि बृक्ष भी सुनते हैं॥ १२॥ बल्ली वेष्ट्यते इक्षं सर्वतश्चैव गच्छति। न हाह ऐश्व मार्गोऽस्ति तस्मात पश्यन्ति पादपाः॥ १३ ॥

लता बूक्षको चारों ओरसे लपेट लेती है और उसके ऊपरी भागतक चढ जाती है। विना देखें किसीको अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता; इससे सिद्ध है कि वृक्ष देखते भी हैं।। १३॥

गन्धैर्धपैश्च विविधैरि। पुण्यापुण्यैस्तथा

अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माजिद्यन्ति पादपाः ॥१४॥

पवित्र और अपवित्र गन्धसे तथा नाना प्रकारके ध्योंकी गन्धसे वृक्ष नीरोग होकर फुलने-फलने लग जाते हैं। इससे

प्रमाणित होता है कि बृक्ष भी सँघते हैं ॥ १४ ॥ पादैः सहिलपानाच न्याधीनां चापि वर्शनात । व्याधिप्रतिक्रियत्वाच विद्यते रसनं द्रमे॥१५॥ वृक्ष अपनी जड़से जल पीते हैं और कोई रोग होनेपर

जड़में ओएधि डालकर उनकी चिकित्या भी की जाती है। इससे सिद्ध है कि वृक्षमे रसनेन्द्रिय भी है।। १५॥ चक्त्रेणोत्पळनाळेन यथोध्वे जलमाद्देत्। तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिबति पादपः॥ १६॥

जैसे मनुष्य कमलकी नाल मुँहमे लगाकर उसके द्वारा कपरको जल खींचता है। उसी तरह वायुकी सहायतासे युक्त वृक्ष अपनी जड़ींद्वारा ऊपरकी ओर पानी खींचता है ॥१६॥ सुखदःखयोश्च ग्रहणाञ्छिन्नस्य च विरोहणात् ।

जीवं पदयामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते ॥ १०॥ वृक्ष कट जानेपर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है

और वे सुख-दु:खको महण करते हैं। इससे मैं देखता हूं कि ब्रक्षोमें जीव भी हैं। वे अचेतन नहीं हैं ॥ १७ ॥

जरयत्यग्तिमारुतौ । तज्जलमादत्तं आहारपरिणामाच स्नेहो वृद्धिश्च जायते॥१८॥

वृक्ष अपनी जड़से जो जल खींचता है। उसे उसके अंदर रहनेवाली वायु और अग्नि पचाती है। आहारका

परिपाक होनेसे बृक्षमें स्निग्धता आती है और वे बढते हैं ॥ जङ्गमानां च सर्वेषां शरीरे पश्च धातवः।

प्रत्येकज्ञाः प्रभिद्यन्ते यैः ज्ञारीरं विचेष्टते॥१९॥ समस्त जङ्गमोंके शरीरोंमे भी पाँच भूत रहते हैं; परंतु

वहाँ उनके खरूपमें मेद होता है। उन पाँच मूर्तोंके सहयोगरे ही शरीर चेष्टाशील होता है ॥ १९॥

त्वक च मांसं तथास्थीनि मजास्नायुश्च पञ्चमम् । संघातं शरीरे पृथिवीमयम् ॥ २०॥ शरीरमे लचाः माराः इड्डीः मजा और स्नायु-इन पाँच

वस्तुओका समुदाय पृथ्वीमय है ॥ २० ॥ तेजो ह्यग्निस्तथा क्रोधश्चक्षुरूष्मा तथैव च। अग्निर्जरयते यथ्च पञ्चाग्नेयाः शरीरिणः॥ २१॥

तेजः कोषः नैत्रः ऊष्मा और जठरानल-ये पाँच बस्तूष्टॅ देहवारियोंके शरीरमें अग्निमय हैं ॥ २१॥ थों बाणं तथाऽऽस्यं च हृदयं कोष्ट्रमेव च । याकाशात प्राणिनामेते शरीरे पञ्च धातवः ॥ २२ ॥

कानः नासिकाः सुखः हृदय और उदर प्राणियोंके शरीरमें ये पाँच धातमय खोखलान आकामते उसन्त

हुए हैं--॥ २२॥

इछेप्मा पित्तमथ स्वेदी वला शोणितमेव च ।

इत्यापः पञ्चधा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ २३ ॥ कफ, पित्त, स्वेद, चर्बी और रुधिर-ये प्राणियोंके

श्ररीरमे रहनेवाली पॉन्च गीली वस्तुएँ जलहरू हैं ॥ २३ ॥ प्राणात् प्रणीयते प्राणी न्यानाद न्यायच्छतेतथा। गच्छत्यपानोऽधश्चैव समानो हद्यवस्थितः॥ २४॥ उदानादच्छवसिति च प्रतिभेदाच भावते। इत्येते वायवः पञ्च चेष्टयन्तीह देहिनम्॥२५॥

प्राण्ये प्राणी चलने-फिरनेका काम करता है। व्यानते व्यायाम ( बल्लाध्य उद्यम ) करता है, अपान वाय कपरछे नीचेकी ओर जाती है। समान वायु हृदयमें स्थित होती है। उदान्से पुरुष उच्छवास हेता है और कण्ठा ताल आदि स्थानींके भेदसे शब्दों एव अक्षरीका उचारण करता है।

इस प्रकार ये पाँच वायुके परिणाम हैं, जो शरीरधारीकी चेष्टाशील बनाते हैं ॥ २४-२५ ॥

भूमेर्गन्धगुणान् वेचि रसं चाद्भ्यः शरीरवान् । ज्योतिषा चक्षुषा रूपं स्पर्श वेत्ति च वाहिना ॥ २६॥

जीव भूमिसे ही ( अर्थात् वाणेन्द्रियद्वारा ) गन्य गुण-का अनुभव करता है। जलसम्बन्धी इन्द्रिय रस्नासे शरीर-धारी पुरुष रसका आस्त्रादन करता है। तेजोमय नेत्रके द्वारा रूपका तथा बायुसम्बन्धी स्विगिन्द्रियके द्वारा उरे

स्पर्शका शान होता है ॥ २६ ॥ गन्धः स्पर्शो रसो रूपं शब्दश्चात्र गुणाः स्मृताः। तस्य गन्धस्य वक्ष्यामिविस्तराभिहितान् गुणान्।२७।

गन्धः स्पर्धः रसः रूप और शब्द-ये पृथ्वीके गुण माने गये हैं। इनमेंसे प्रधान गन्धके गुणांका में विस्तार-पूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ २७ ॥

कट्टोब च। इष्ट्रश्चानिप्रगन्धश्च मधुरः निर्हारी संहतः क्रिग्धो रूझो विशद् एव च ॥ २८॥ एवं नवविधो होयः पार्थिवो गन्धविस्तरः।

अनुकूलः प्रतिकूलः मथुरः कटुः निर्हारी अर्घात् दूर्छे आनेवाळी, तेज गन्धमिश्रित, स्निग्ध, रुध और विश्वर— ये गन्धके नौ भेद जानने चाहिये। इस प्रकार पार्धिव गरा-

का विस्तार बताया गया ॥ २८६ ॥ ज्योतिः पद्दयति चक्षुभ्यां स्पर्शं वेत्ति च वायुना ।२९। शब्दः स्पर्शेश्च रूपं च रसश्चापि गुणाः स्मृताः।

रसकानं तु घक्ष्यामि तन्मे निगद्दाः श्रृणु ॥ ३० ॥ मतुष्य दोनों नेत्रोंते रूपको देखता है और त्यगिन्द्रियते

सर्वाका अनुमत करता है। उन्हरं सर्वा, रूप और रस-ये जलके गुण मानेथे हैं। उनमें प्रधान गुण रस है, उसकी जानकारीके किये अब में उसके मेदोंका वर्णन करता हूँ। तम उसे मेरे केंद्री मनो।। २९-३०।।

हम उसे मेरे मुँहरे हुनो॥ २९-३०॥ रस्रो बहुचिधः प्रोक्त ऋषिभः प्रथितात्मभिः । मधुरो छवणस्तिकः कवायोऽम्छः कद्वस्तया॥ ३१॥

उदारचेता महर्षियोंने रखके अनेक भेद बताये हैं— मधुर, छत्रण, तिक्क, कपाय, अम्छ और कट्ट। इन छः रूपोंमें विस्तारको प्राप्त हुआ रस जलमय माना गया है ॥ ३१ ॥

पप पड्विधविस्ताचे रसो वारिमयः स्मृतः । शब्दः स्पर्गञ्च रूपं च त्रिगुणं ज्योतिस्च्यते ॥ ३२ ॥ ज्योतिः पश्यति रूपाणि रूपंच बहुधास्मृतम् ।

गन्द, सर्ग और रूप-ये अग्निके तीन गुण वताये जाते हैं। ज्योतिर्मय नेन रूपको देखते हैं। ज्यानिके प्रधान गुण रूपको भी अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १२६॥ इस्बो दीर्घस्तथा स्थूलश्चतुरस्त्रोऽनुवृत्तवान् ॥ ३३॥ शुङ्कः कृष्णस्तथा रक्तः पीतो नीलाक्णस्तथा। सिटेनश्चिकणः २५६णः पिठिछलो सुदुद्दारुणः ॥३४॥ पतं पोडशविस्तरो। ज्योतीरूपगुणः समुतः।

हम्म, दीर्थ, स्थूल, चौकोर और सब ओरले मोल, यफेद, काला, खाल, पीला और आकाशकी मोलि जीला, कठिन, चिक्रण, अस्प, पिम्छिल, मृदु और दावण-इस प्रकार च्योतिर्मय क्यनामक गुण सोलह मेदीमें विस्तारको प्राप्त हुआ है ॥३३ ३४६ ॥

राज्यस्पर्शे च विशेषी हिराणी वायुरित्युत ॥ ३५ ॥ वायन्यस्तु गुणः स्पर्शेः स्पर्शेश्च बहुधा स्मृतः।

बायुके दो गुण जानने चाहिये-शब्द और स्पर्श । बायुका प्रमुख गुण सर्गा ही हैं। जिसके अनेक सेंद्र माने गये हैं—॥ ३५½॥

उष्णः श्वीतः सुखो दुःषः क्षिग्यो विराद् पय च ॥ ३६ ॥ तथा खरो सुदू रक्षो छघुर्गुस्तरोऽपि च । पवं डाद्शघा स्पर्शो वायन्यो गुण उच्यते ॥ ३७ ॥

उण्णः, श्रीतः, छुत्तः, हुःतः, स्तिग्यः, विज्ञदः, खरः, मृद्धः, रुद्धः, हिस्ताः, मारी और अधिक मारी-हृद्ध प्रकार हायु-सम्बन्धी सर्जा गुणके बारह मेद कहे जाते हूँ ॥ ३६-२७॥ तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव तत्स्मृतम् । तस्य शब्दस्य वश्यामि विस्तरं विविधातमकम्॥ ३८॥ पद्ज न्ध्रुपभगान्धारौ मध्यमो धेवतस्तथा । पञ्चमध्यापि विशेयस्तथा चापि निपादवान् ॥ ३९॥ पप सप्तविधः प्रोक्तो गुण आकाशसम्भवः।

आकाशका एकमात्र गुण शब्द ही माना गया है।
उस शब्दगुणका अनेक भेदोंमें जो विस्तार हुआ है, उसका
वर्णन करता हूं-प्रह्न, ऋपमः गान्यारः मध्यमः पद्ममः
धैवत तथा निपाद-ने आकाशकानेन शब्दगुणके सात भेद
बताये गये हैं। जिन्हें जानना चाहिये ॥ ३८-३९६ ॥
पेश्वयंण तु सर्वत्र स्थितोऽपि पटहाविष्ठ ॥ ४०॥
मृदक्षभेदीशङ्कानां स्तनियत्तो एथस्य च।
या कश्चिक्सूयते शब्दः माणिनोऽपाणिनोऽपि वा।
पतेपामेव सर्वेणं विषये रास्प्रकीर्तितः ॥ ४१॥
अपने व्यापक सक्त्यसे तो शब्द सर्वत्र है। किंतु परह
(नगाइ) आदिमें इसकी विशेषक्तमे अभिव्यक्ति होती हैं।
मृदक्ष भेदीः ग्रहः भेषा तथा रमकी वर्षतहर आदिमें जो

(नगाई) आदिमें इसकी विदेषक्तमे अभिव्यक्ति होती है।
मृदक्त, मेरी, शक्त, मेष तथा रयकी धर्वराहट आदिमें जो
कुछ शब्द सुना जाता है और जह या चेतनका जो कुछ
भी शब्द अवणगोचर होता है, वह सब इन सात मेदोंके ही
अन्तर्गत वताया गया है॥ ४०-४१॥
पर्य बहुविधाकारः शब्द आकाशस्त्रम्भवः।

या पहापवाकारः राज्य आकाशसम्मवः। आकाशजं राज्यमाहुरेभिर्वायुगुणैः सह॥ ४२॥ इत प्रकार आकागजनित गब्दके अनेक भेद हैं।

बायुम्बन्दी गुणोंके साथ ही आकाराजनित शब्द होता है; ऐसा बिहान् पुरुष कहते हैं ॥ ४२ ॥ अव्याहतैक्षेत्रयते न बेस्ति विप्रास्थितैः।

अन्याहतैश्चेतयते न चेत्ति विपमस्थितैः । आप्याय्यन्ते च ते नित्यं धातवस्तैस्तु धातुभिः ॥ ४३ ॥

वव वायुसपदभी गुण वाधित न होकर शब्दके साथ रहता है, तब मनुष्य शब्दको सुनता और समझता है। किंतु अब बायुष्य घी गुण दीवार अथवा प्रतिकृत्व वायुष्ठे वाधित होकर विषम अवस्थामे स्थित हो बाते हैं। तब घवदका प्रहण नहीं होता है। वे अब्द आदिके उत्पादक चातु ( हन्त्रिय-गोलक) धातुर्झे( इन पॉचीं भूतों) हारा ही पोपित होते हैं।। आपोऽग्विमाहितहचैय नित्यं जाश्रति देहिषु। मुख्मेते शरीरस्य ब्याप्य प्राणानिह स्थिताः॥ ४४॥

चळ अभि और वायु-वे तीन तत्त्व सदा देहधारियोंमे वाअत् रहते हैं। ये ही अरिश्ते मूळ हैं और प्राणीमें ओतमोत होकर अरिसे खित रहते हैं। ४४॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपूर्वणि मोस्रवसंग्रवणि मृतुभारहास्त्रवाहे चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८७॥ १स प्रका श्रीमहामान कार्निकाने

रसः प्रकरः श्रीमहामासः ज्ञानिस्पर्वेक अन्तर्गतः मोक्षप्रमीपर्वेमें शृतु-मरहाज्यमबादविषयक एक सी चौराभीकों अध्याय पूरा हुआ ॥ १८४ ॥

### पश्चाशीत्यधिकशततमोऽघ्यायः

श्रीरके भीतर जठरानल तथा प्राण-अपान आदि वायुओंकी स्थित आदिका वर्णन

भरद्वाज उवाच

पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽन्निः कथं प्रभो । अवकाशिवरोषेण कथं वर्तयतेऽनिलः॥ १ ॥

भरद्धाज ने पूछा — प्रमो । शरीरके मीतर रहनेवाळी अनिन पार्थिव थातु ( वाञ्चमीतिक देह ) का आश्रम छेकर कैरे रहती है और वासु भी उसी पार्थिव धातुका आश्रम छेकर अवकाश विशेषके द्वारा देवकी कैरे चेष्टावीळ बनाती है ! ॥ १ ॥

#### भुगुरुवाच

वायोर्गतिमहं व्रह्मन् कथयिष्यामि तेऽनघ। प्राणिनामनिलो देहान् यथा चेष्ट्यते वळी॥२॥

भुगुने कहा—बहात् ! निष्पाप महर्षे ! मैं तुमले बायुकी गतिका वर्णन करता हूं ! प्रवल बायु प्राणियोंके धरीरोंको किल प्रकार चेष्टाशील बनाती है ! यह बताता हूं ॥ श्रितो मुधीनमातमा तु इत्तरीर परिपालयन् । प्राणो मुधीन चारनो च वर्तमानो विचेष्टते ॥ ३ ॥

आत्मा मस्तकके रम्बस्थानमें खित होकर राम्पूर्ण शरीरकी रखा करता है और प्राण मस्तक तथा अग्नि दोनींमें स्थित होकर शरीरको चेशाबील बनाता है ॥ ३ ॥

स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरुषः स समावनः । मनो बुद्धिरहङ्कारो भूतानि विषयश्च सः ॥ ४ ॥

वह प्राणसे सयुक्त आत्मा ही जीव है, वही सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन, बुद्धि, अहंकार, पॉन्बी भत और विषयरूप हो रहा है॥ ४॥

मृत् आर विषयक्ष छ रहा र ॥ ० ॥ एवं त्यिह स. सर्वेत्र प्राणेन परिचाल्यते । प्रष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिमुपाश्चितः ॥ ५ ॥

इस प्रकार ( जीवातमाचे सदुक्त हुए ) प्राणके द्वारा शरीरके मीतरके समस्त विभाग तथा इन्द्रिय आदि खरे बाग्न अञ्ज परिचालित होते हैं । सत्यश्चात् समान वायुक्ते रूपमें परिणत हो प्राण ही अपनी-अपनी गतिके आश्रित शरीरका सचालक होता है ॥ ५॥

वस्तिमूर्लं गुर्दं चैव पावकं समुपाश्रितः। वहन्त्रमूर्वं पुरीषं चाप्यपानः परिवर्तते ॥ ६॥

अपान वायु जठरानल, मूत्रावय और गुदाका आश्रय हे मल एवं मूत्रको निकालता हुआ ऊपरके नीचेको घूमता

रहता है ॥ ६ ॥ प्रयत्ने कर्मणि वले य एकस्त्रिपु वर्तते । उदान इति तं प्राहुरप्यात्मविदुषो जनाः ॥ ७ ॥

जिस एक ही वासुकी प्रयक्त कमें और बळ वीनीमें प्रवृत्ति होती है, उसे अध्यात्मतत्त्वके नामनेवाले पुरुषीने उदान कहा है ॥ ७॥ संधिष्यपि च सर्वेषु संनिविष्टसाथानितः। शरीरेषु मसुष्याणां व्यान हत्युपदिश्यते ॥ ८ ॥ जो मनुष्योके शरीरोंमें और उनकी समस सिप्योमें भी व्यास है, उस बायुको व्यानः कहते हैं॥ ८ ॥ धाराष्यानिकस्त विततः समानेन समीरितः।

अर्थरके धमस्त्र चातुशॉमें स्वाप्त जो शनिन है। वह समान वायुद्धारा धचालित होती है। वह समान वायु ही शरीरगत रखें। चातुओं (इन्द्रियों)और दोगों (कक्त आदि) का सच्चालन करती हुई सम्पूर्ण शरीरमें खित है॥ ९॥ अपानमाणयोमीच्ये प्राणापानसमाहितः।

रसान धातंत्र्य दोषांध्य वर्तयन्नवतिष्ठते ॥ ९॥

स्तमस्यितस्त्वधिष्ठानं सम्यन्यचाति पावकः॥१०॥ अपान और प्राणके मध्यमाग (नामि) में प्राण और अपान दोनीका साक्षय टेकर खित हुआ नटरानढ लाये हुए अन्नको मछीमाँति पचाता है॥१०॥

आस्यं हि पायुपर्यन्तमन्ते स्याद् गुदसंक्षितम् । स्रोतस्तस्सात् प्रजायन्ते सर्वस्रोतांसि देहिनाम् ॥ ११ ॥

मुखले छेकर पायु ( गुदा) तक वो महान होत ( माणके प्रवाहित होनेका सार्ग ) है। वही अन्तिम छोमें गुदाके नामसे प्रविद्ध है। उसी महान् खोतसे देहणारियों के अन्य सभी छोटे-छोटे खोत ( प्राणोके सचरणके सार्ग अथवा नाडीनमुदाय ) प्रकट होते हैं॥ ११॥

प्राणानां संनिपाताच संनिपातः प्रजायते । ऊष्मा चाग्निरिति होयो योऽन्नं पचति देहिनाम् ॥ १२॥

उन खोतींद्वारा छोर अझीँ प्राणीका सनन्य श प्रमार होनेसे उसके साथ रहनेवाले जटरानलका भी सम्बन्ध या प्रसार हो जाता है। प्राणिवीके शरीरों को रामींका अनुभव होता है, उसे उस जटरानलका ही साथ समझना चाहिये। बही देहचारियोंके साथे हुए अवको पचाता है। ॥ १॥ अस्मिचेनवह: आणो सुदार प्रतिहन्यते।

स ऊर्च्यमागम्य पुनः समुत्स्यिति पावकम् ॥ १३॥ अभिके वेगसे बहता हुआ प्राण गुदाके निकट जकर प्रविहत हो जाता है। फिर ऊपरकी ओर लैटकर समीगवर्त

जिनको भी जगर उठा देता है ॥ १३ ॥ पकाशयस्त्वची नास्यासूर्व्यमामादायः खितः । नाभिमध्ये दारीरस्य सर्वे प्राणाञ्च संखिताः ॥ १४॥ नाभिते नीचे पक्वावय और ऊरर बामागय स्विव है

तया नामिके सम्बन्नाममे गरीरतम्बन्धी समी प्राण स्ति ६॥ प्रस्थिता हृदयात् सर्वे तिर्यगुर्ध्वमधस्तया । बहन्त्यन्तरसान् नाज्यो दश प्राणप्रनोदिताः॥ १५॥ वे समस्त प्राण हृदयने इघर-उघर और अर्रानीय प्रस्थान करते हैं; इसलिये दर्स प्राणोष्ठे परिचालित होकर सारी नाडियाँ अञ्चल रस वहन करती हैं ॥ १५ ॥ एष मार्गोऽथ योगानां येन गच्छन्ति तत्वदम्। जितक्कमाः समा धीरा मूर्धन्यात्मानमाद्धन् ॥ १६॥

यह मुखसे हेकर गुदातकका जो महान् स्रोत है। वह योगियोंका मार्ग है। उससे वे योगी परमपदको प्राप्त होते हैं, जिन्होंने सारे क्षेशोंको जीत खिया है, जो सर्वत्र समदर्शी और धीर हैं तथा जिन महात्माओने सुपुम्णा नाड़ीके द्वारा मस्तकमें पहुँचकर वहीं अपने आपको स्थित कर दिया है॥ एवं सर्वेषु विहितः प्राणापानेषु देहिनाम्। तस्मिन् समिष्यते नित्यमग्निः स्थाल्यामिवाहितः ॥१७॥ प्राणियोंके प्राण, अपान यादि सभी बायुओंमें स्थापित

हुई जठरानि शरीरमें ही रहकर सदा अनिकुण्डमें रखी हुई अग्निकी माँवि प्रज्वलित होती रहती है ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि पद्माद्यीस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८५॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें एक सौ पचासीवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ १८५ ॥ 4000

### षडशीत्यधिकशततम्।ऽध्यायः

#### जीवकी सत्तापर नाना प्रकारकी युक्तियोंसे शंका उपस्थित करना

भरद्वाज उवाच

यदि प्राणयते षायुर्वायुरेव विचेष्टते । म्बसित्याभाषते चैव तसाजीवो निरर्धकः ॥ १ ॥

भरद्वाजने पूछा-मगवन् ! यदि वाय ही प्राणीको जीवित रखती है। वास ही शरीरको चेष्टाशील बनाती है। वही साँच छेती और वही बोळती भी है। तब तो इस शरीरमें बीव-की सत्ता स्वीकार करना व्यर्थ ही है ॥ १ ॥

यदापाभाव आग्नेयो विद्वता पच्यते यदि। जिन्नर्भरयते चैतत् तसाउजीवो निरर्थकः ॥ २ ॥

यदि शरीरमें गर्मी अग्निका अश है, यदि अग्निसे ही खाये हुए अजना परिपान होता है। यदि अग्नि ही सबको जीर्ण करती है, तब सो जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ ही है। जन्तोः प्रमीयमाणस्य जीवो नैवोपलभ्यते । जहात्येनमूष्मभावश्च नक्यति ॥ ३॥

जब किसी प्राणीकी मृत्यु होती है। तब वहाँ जीवकी उपलब्धि नहीं होती । प्राणवासु ही इस प्राणीका परित्याग करती है और शरीरकी गर्मी नष्ट हो जाती है ॥ २ ॥ यदि वायुमयो जीवः संदेखेषो यदि वायुना । वायुमण्डलवद् दक्यो गच्छेत् सह मक्हणैः ॥ ४ ॥

यदि जीव वायुमय है। यदि वायुसे उसका धनिष्ठ सम्पर्क है, तब तो बायुमण्डलके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आना चाहिये। वह मृत्युके पश्चात् वायुके साथ ही जाता हुआ दिखायी देना चाहिये ॥ ४ ॥

संस्छेपो यदि वातेन यदि तस्मात् प्रणस्यति। महार्णविवमुक्तत्वादन्यत् सिळिलभाजनम् ॥ ५ ॥

यदि वायुके साथ जीवका इंढ सयोग है और उसीके कारण वह वायुके साथ ही नष्ट हो जाता है। तब तो जैसे जलपात्रमें पत्यर भरकर उसे कोई समुद्रमें डाल दे और वह इव जायः उसी प्रकार वासुके सम्पर्कसे ही जीवका विनाश मानना पड़ेगा । उस दशामें जैसे प्रस्तरसे पृथक् जलपात्रकी उपलब्ध होती है। उसी प्रकार प्राणवायुसे पृथक जीवकी उपलब्धि होनी चाहिये ॥ ५ ॥

कृपे वा सिललं दद्यात् प्रदीपं वा हुताराने । क्षिप्रं प्रविश्य नश्येत यथा नश्यत्यसी तथा ॥ ६ ॥ पश्चधारणके ह्यस्मिन् शरीरे जीवितं कृतः। तेपामन्यतराभावाश्चतुर्णो नास्ति संशयः॥ ७॥

अथवा जैवे कुऑर्मे जल गिराया जाय या जलती आग-में जला हुआ दीपक हाल दिया जाय। तो वे दोनों शीघ ही उनमें प्रविष्ट होकर अपना पृथक् अस्तित्व खो बैठते हैं। उधी प्रकार पाखमीतिक शरीरका नाश होनेपर जीव भी पाँची तत्वमें विलीन होकर अपने पृथक् अस्तित्वसे रहित हो जाना चाहिये। ऐसा मान छेनेपर तो पाँच भूतींते धारण किये हुए इस शरीरमें जीव है ही कहाँ १ अतः यह सिद्ध हुआ कि पाद्रामीतिक संगातरे भिन्न जीव नहीं है। उन पाँच तस्वी-मेरे किसी एकका अभाव होनेपर दोप चारीका भी अभाव हो जाता है—इसमें सराय नहीं है ॥ ६-७ ॥

नश्यन्त्यापो हानाहाराद् वायुक्चछ्वासानिष्रहात्। नश्यते कोष्ठभेदात् खमिनर्नश्यत्यभोजनात्॥ ८॥

जलका सर्वया त्याग करनेसे श्रारीरके जलीय अंशका नाश हो जाता है, दवास दक जानेसे वायुका नाश होता है। उदरका भेदन होनेसे आकाशतत्त्व नष्ट होता है और मोजन वंद कर देनेले शरीरके अग्नितत्त्वका नाश हो जाता है ॥ ८॥ व्याधिवणपरिक्छेश<u>ौ</u>र्मेदिनी चैव शीर्यते। वीडितेऽन्यतरे होवां संघातो याति पञ्चथा ॥ ९ ॥

ज्वर आदि रोग। घाव तथा अन्यान्य प्रकारके क्रेकींसे शरीरका पृथ्वीतत्त्व विखर जाता है। इन पॉचॉ तत्वींमेरे एक

१. माणवासुकेदस भेद इस प्रकार है---भाण, अपान, बयान, बदान और सम्मन तथा नाग, मूर्म, छकल, देवदत्त और धनंतय ।

तत्त्वको भी यदि हानि पहुँची तो इनका छारा संघात ही पञ्चत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ९॥

तिसन् पञ्चत्वमापन्ते जीवः किमनुधावि । कि वेदयति वा जीवः कि श्रुणोति व्रवीति च ॥ १०॥

पाञ्चमौतिक सवात ( शरीर ) के नष्ट होनेपर यदि जीव है तो वह किसके पीछे दौड़ता है ! क्या अनुभव करता है ! क्या सुनता है और क्या बोळता है ! ॥ १०॥ एषा गौः परळोकस्थं तारियप्यति मामिति ।

यो दत्ता मिथते जन्तुः सा गौः कं तारियष्यति ॥ ११ ॥

मृत्युके तमय छोग इस आशासे गोदान करते हैं कि यह गौ परलोकमें जानेपर मुझे तार देगी; परंतु जीव तो गोदान करके मर जाता है; किर वह गौ किसको तारेगी ! ॥ गौख्य प्रतिग्रहीता च दाता चैव समं यदा । इदैव विखयं यान्ति कुतस्तेषां समागमः॥ १२॥

गी, गोदान करनेवाळा मनुष्य तथा उसको छेनेवाळा ब्राह्मण—ये तीनों जब यहीं मर जाते हैं, तब परलोकमें उनका कैसे समागम होता है ! || १२ || विहरोहेपसुक्तस होलाग्रात् पतितस्य च । अन्तिना चोपयुक्तस्य कुतः संजीवनं पुनः॥ १३॥

इनमेंसे जो भरता है। उसे या तो पक्षी मा जाते है या वह पर्ववके शिखरसे गिरकर चूर-चूर हो जाता है अथवा आगमें जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी दशामें उनका पुनः जीवित होना कैसे सम्भव है!॥ १३॥

छिन्नस्य यदि वृक्षस्य न मूर्छं प्रतिरोहति । वीजान्यस्य प्रवर्तन्ते सृतः क पुनरेप्यति ॥ १४ ॥

यदि जड़से कटे हुए वृश्चका मूल फिर अरुरित नहीं होता है। केवल उसके बीज ही जमते हैं। तब मरा हुआ मनुष्य फिर कहाँसे आ जायगा १ ॥ १४ ॥

वीजमात्रं पुरा सुष्टं यदेतत् परिवर्तते । सृतासृताः प्रणदयन्ति वीजाद् वीजं प्रवर्तते ॥ १५ ॥

पूर्वकालमें बीजमात्रकी सृष्टि हुई थी, जिससे यह कात् चळता आ रहा है । जो छोग मर जाते हैं, वे तो नष्ट हो जाते हैं और बीजसे बीज पैदा होता रहता है ॥ १५॥

हृति श्रीमहाभारते शान्तिवर्वेणि मोक्षधर्मैवर्वेणि जीवस्वरूपाक्षेपे पढशोध्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १८६ ॥ इस प्रकार शीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें जीवके स्वरूपपर आक्षेपविषयक एक ही छिपासीतें अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥

# सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

जीवकी सत्ता तथा नित्यताको युक्तियोंसे सिद्ध करना

भगुरुवाच

न प्रणाशोऽस्ति जीवस्य दत्तस्य च कृतस्य च । याति देहान्तरं प्राणो शरीरं तु विशीर्यते॥ १॥

भृगुजीने कहा — ब्रह्मन् । जीवका तथा उसके दिये हुए दान एवं किये हुए कर्मका कभी नाश नहीं होता है । जीव तो दूसरे शरीरमें चला जाता है, केवल उसका छोड़ा

हुआ शरीर ही यहाँ नष्ट होता है ॥ १ ॥

न द्यारीराश्चितो जीवस्तस्मिन् नष्टे प्रणद्दयति । समिधामिव दग्धानां यथाग्निह्नयते तथा ॥ २ ॥ इतरिके आश्चये रहनेवाला जीव उसके नष्ट होनेपर मी

नष्ट नहीं होता है। जैसे समिधाओं के आश्रेत हुई आग उनके जब जानेपर भी देखी जाती है, उसी प्रकार जीवकी सत्ताका भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ॥ २ ॥

भरद्वाज उवाच

अग्नेर्यथा तथा तस्य यदि नाशो न विद्यते । इन्धनस्योपयोगान्ते स चाग्निर्नापुरुम्यते ॥ ३ ॥

भरद्वाजने पूछा—मगवत ! यदि अनिक समान जीवका नाश नहीं होता तो ईंघनके जल बानेपर वह भी तो बुझ ही जाती है। फिर उसकी तो उपलब्धि नहीं होती है ॥३॥ नह्यतीत्येव जानाभि शान्तमग्निमिनधनम्। गतिर्यस्य प्रमाणं वा संस्थानं वा न विद्यते ॥ ४ ॥

अतः में ईंपनरहित बुझी हुई आगको यद्दी समझता हूँ कि वह नष्ट हो गयी। स्मेंकि जिलकी गतिः प्रमाण अपवा स्थिति नहीं है। उसका नाश भी मानना पड़ता है। यही दशा जीवकी भी है। ४ ॥

भुगुरुवाच

सिधामुपयोगान्ते यथानिनर्नोपळभ्यते । स्राकाशामुगतत्वासि दुर्घाद्यो हि निराध्यः ॥ ५ ॥ भृगुजीने कहा—मुने ! समिधाओंके जल जानेरर

अग्निका नारा नहीं होता । वह आकारामें अव्यक्तरामें स्थित हो जाती है। इसिक्ये उसकी उपक्रिक नहीं होती। क्योंकि विना किसी आश्रयके श्रामिका ग्रहण होना अत्यन्त कठिन है।। ५।।

कार्वन १ ॥ १ ॥ तथा दारीरसंत्यांगे जीवो ह्याकाशवत् स्थितः। न गृह्यते तु स्क्ष्मत्वाद् यथा ज्योतिनं संशयः॥ ६ ॥

उसी प्रकार शरीरको त्याग देनेपर जीव आनारानी मॉति स्थित होता है। यह आयन्त सूक्ष्म होनेके कारण दुरी हुई आगके समान अनुमवर्मे नहीं आता, परतु रहता अवस्य

हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥

प्राणान् धारयते द्यानः स जीव उपधार्यताम्।

वायुसंधारणो ह्याग्निनंहयत्युच्छ्वासनिम्नहात्॥ ७ ॥ अग्नि प्राणीको धारण करती है । जीवको उस अग्निके

आनन प्राणाका थाएँ। करता है। जाउनमें उस समित है। हो। ती अपने ता सु देहके मीदर धारण किये रहती है। श्वास कक जानेपर बायुके सायन्साय

अग्नि मी नष्ट हो जाती है ॥ ७ ॥

तिसम् नष्टे शरीराग्नी ततो देहमचेतनम् । पिततं याति भूमित्वमयनं तस्य हि क्षितिः ॥ ८ ॥ जङ्गमानां हि सर्वेषां स्थावराणां तथैव च । आकाशं पवनोऽन्त्रेति ज्योतिस्तमगुगच्छति । तेषां त्रयाणामेकत्वाद् द्वयं भूमो प्रतिष्टितम् ॥ ९ ॥

उस शरीरानिक नष्ट होनेपर अनेतन शरीर पृथ्वीपर गिरकर पार्थिवमावको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी ही उत्तका आचार है। उमस स्थावरों और जङ्गमीकी प्राणवायु आकाशको प्राप्त होती है और अग्निम भी उस वायुका ही अनुसरण करती है। इस प्रकार आकाश, वायु और अग्निम ये तीन तस्य एकन हो जाते हैं और जठ तथा पृथ्वी—दो तस्य भूमिपर ही रह जाते हैं॥ ८९॥

यञ्च खं तत्र पवनस्तत्राग्निर्यत्र मास्तः। अमुर्तयस्ते विश्वेया मूर्तिमन्तः शरीरिणाम्॥१०॥

जहाँ आकाब होता है, वहीं वायुकी स्थिति होती है और जहाँ वायु होती है, वहीं अन्ति भी रहती है। ये तीनों तस्व यद्यपि निराकार हैं तथापि देहवारियोंके वारीरोंमें स्थित होकर मूर्तिमान, समझे जाते हैं ॥ १०॥

भरद्वाज उवाच

यद्यानिमारुतौ भूमिः खमापश्च शरीरिषु। जीवः किंछक्षणस्तत्रेत्येतदाचक्ष्य मेऽनघ॥११॥

भरद्वाजने पूछा—निष्पाप मुनिवर । यदि देहचारियों-के द्यारीरोंमें केवल अग्नि, वायु, भूमि, आकाश और जल-तत्त्व ही विद्यमान है तो उनमें रहनेवाले जीवके क्या लक्षण हैं १ यह मुझे बताइये ॥ ११ ॥

पञ्चात्मके पञ्चरतौ पञ्चविद्यानचेतने । शरीरे प्राणिनां जीवं वेतुमिन्छामि यादशम् ॥ १२ ॥

प्राणियोंका शरीर पाञ्जभीतिक है। पाँच विषयींमें इसकी रति है। इसमें पाँच भानेन्द्रियाँ और चिच्च उपक्रक होते हैं। इसमें रहनेबाले जीवका खरूप कैसा है; इस ्वातको में जानना चाहता हूँ॥ १२॥ मांसदोणितसंघाते मेदःस्नाय्यस्थिसंचये ।

भिद्यमाने दारीरे तु जीवो नैवोपळभ्यते ॥ १३ ॥ रक्त और मावके समृह, चर्बी नाड़ी और हिंडुयाँके सत्रहल्पी इस शरीरको चीरने फाइनेपर इसके मीतर कोई जीव नहीं उपलब्ध होता ॥ १३ ॥

यद्यजीवं शरीरं तु पञ्चभूतसमन्वितम्। शारीरे मानसे दुःले कस्तां वेदयते रजम्॥१४॥

यदि इस पाडाभौतिक शरीरको जीवरहित मान लिया बाय, तप प्रश्न यह होता है कि शरीर अथवा मनमें पीड़ा होनेपर उसके कष्टका अनुमव कौन करता है रै ।। १४ ॥ श्रुणोति कथितं जीवःकर्णाभ्यां न श्रुणोति तत्। महर्षे मनसि व्यप्ने तस्माजीवो निर्यकः॥ १५॥

महर्षे । जीव किसीकी कही हुई बातको पहले दोनों कानोंते सुनता है। परंतु यदि मनमें व्यवता रही तो वह सुन-कर भी नहीं सुनता। इसल्यि मनके अतिरिक्त किसी जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ है ॥ १५ ॥

सर्वे पश्यति यद् दृश्यं मनोयुक्तेन चक्षुषा । मनसि व्याकुले चक्षुः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ १६ ॥

जो भी इस्य पदार्थ है। उसे प्राणी तभी देख पाता है जब कि उसकी दृष्टिके साथ सनका संयोग हो। यदि मन व्याकुल हो तो उसकी ऑख देखती हुई भी नहीं देख पाती है।। १६॥

न पश्यित न चाद्याति न श्रणोति न भापते । न च स्पर्शरसौ वेसि निद्रावशगतः पुनः॥ १७॥

निद्राके वदामें पड़ा हुआ पुरुष (सम्पूर्ण इन्द्रियोंके होते हुए भी) न देखता है। न सुँचता है। न सुनता है। न बोलता है और न स्पर्श तथा रक्षका ही अनुमन करता है।। हुच्यति हुन्द्रश्यते को ऽन्न दोचिन्युद्विज्ञते चक्कः। इच्छति व्यायति द्वेष्टि बाचमीरयते च कः॥ १८॥

अतः यह विशास होती है कि इस शरीरके अदर कौन हर्ष और कौन कोध करता है ! किसे घोक और उद्देग होता है! इच्छा, ध्यान, द्वेप और यातचीत कौन करता है ! ॥

**मृगुरुवाच** 

न पञ्चसाधारणमत्र किंचि-च्छरीरमेको घहतेऽन्तरात्मा। स वेचि गन्धांश्च रसाञ्जुतीश्च स्पर्शेच स्पन्त गुणाश्च येऽन्य ॥ १९॥

शृगुर्जीन कहा- मुने । मन भी पाञ्चमौतिक ही है। अतः वह पाँची भूतींचे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। एकमान अन्तरात्मा ही इस गरीरका भार चहन करता है। वही रूप, रस्त गन्य, समी तया शब्दका और दूसरे भी जो गुण हैं। उनका अनुभव करता है॥ १९॥

पञ्चातमके पञ्चगुणप्रदर्शी स सर्वगात्रानुगतोऽन्तरात्मा । स बेचि दुःखानि सुखानि चात्र

तद्विप्रयोगात् तु न चेचि देहः ॥ २० ॥ वह अन्तरात्मा पाँचौं इन्द्रियोंके गुणीको धारण करनेवाले मनका द्रष्टा है औरवही हत पाद्धभौतिक शरीरके सम्पूर्ण अवयवींमें व्यात होकर सुख-दुःखका अनुभव करता है । जब उसका शरीरके साथ सम्बन्ध छूट जाता है। तव इस शरीरको सुख- दुःखका मान नहीं होता है ( इससे मनके अतिरिक्त उसके साक्षी आत्माकी चना स्वतः किंद्र हो नाती है ) ॥ २० ॥ यदा न रूपं न स्पर्शों नोप्मभावश्च पञ्चके । तदा शास्ते शरीरान्ती देहत्यांगे न नश्यति ॥ २१ ॥

जब पाञ्चमीतिक शरीरमें रूप, स्टर्श और गर्मीका मान नहीं होता, उस अवस्थामें शरीरस्थित अधिके आन्वही जानेपर जीवाल्या इत शरीरको स्थापकर भी नष्ट नहीं होता ॥ २१ ॥ आपोमयमिदं सर्वमापो मृतिः शरीरियाम् । सत्रात्मा मानसो ब्रह्मा सर्वभृतेपु स्ट्रोकस्ट्रत् ॥ २२ ॥

यह चव प्रपञ्च जलमय है। प्राणियोंका यह शरीर भी प्रायः जलमय ही है। उतमें मनतें रहनेवाला आत्मा विद्यमान है। वहीं सम्पूर्ण भूतोमें लोकसारा प्रहाके नामते विख्यात है। क्योंकि समस्त जीवोंके संधातका ही नाम प्रहा है।। २२॥ स्थातमा क्षेत्रका हत्युक्तः संयुक्तः प्राह्यतैर्मुणाः। तिरेव सु विलिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः॥ २३॥

आत्मा जब प्राकृत गुणींसे युक्त होता है, तव उसे क्षेत्रश कहते हैं और उन्हीं गुणींसे जब वह मुक्त हो बाता है, तब परमात्मा कडळाता है ॥ २३ ॥

बात्मानं तं विज्ञानीहि सर्वलोकहितात्मकम् । तस्मिन् यः संश्रितो देहे ह्यब्यिन्दुरिष पुष्करे ॥ २४ ॥

तुम क्षेत्रको आत्मा ही तमसो। वह सर्वकोकहितकारी है। त्य शरीरमें रहकर भी वह कमल-पत्रपर पढ़े हुए जल-चिन्दुकी तरह शास्त्रवमें हचने प्रथम् ही है।। २४॥ क्षेत्रकों तां विज्ञानीहि नित्यं छोकहितात्मकम् । समो रजश्च सन्यं च विद्धि जीवगुणानिमान् ॥ २५॥

उस क्षेत्रज्ञको सदा आत्मा ही नानो। वह सम्पूर्णज्ञात्का हितस्वरूप है। तमोगुणः रजोगुण और सत्त्वगुण—इन सीनों प्राकृत गुणोको प्रकृतिनस्थित होनेके कारण जीवके गुण समझो॥ २५॥

सचेतनं जीवगुणं यद्दितः स चेएते चेएयते च सर्वम् । भतः परं क्षेत्रविदो वद्गितः प्रायत्यद् यो गुवनाति सप्त ॥ २६ ॥ चेतन जीवके सम्बन्धरे अर्थुक जीवके गुणौंको चेठ-नायक कहते हैं॥ वह जीव स्वय चेए। वरता है और सबसे

इति श्रीमहत्मारते शान्तिवर्शिण मोझवर्तवर्श्वणि स्युमरहाजसंबादे जोवखरूपनिरूगणे सप्ताशीत्यधिकशवतमोऽण्यायः ॥ १८० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोखवर्षपर्वमे मुगु-मरहाजके संवादके असहने जीकं स्वरुग्ध

निरुपणिषयक एक सी सतासीयाँ कस्याय पूरा हुआ॥ १८७ ॥

चेश करबाता है । शरीरके तस्त्रको जाननेवाले पुरुप इस क्षेत्रक आत्मारे उस परमालाको श्रेष्ठ बताते हैं। जिसने मू: मुकः आदि सातों लोकोंको अराज किया है ॥ २६ ॥

न जीवनाशोऽस्ति हि देहमेदे
मिथ्यैवदाहुम्रंत हत्यवुद्धाः ।
स्रीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति
दशार्थतैवास्य शरीरमेदः ॥ २७॥
देहका नाश होनेपर भी जीवका नाश नहीं होता । जो
भी मृख्य बताते हैं। वे अज्ञानी हैं और उनका बर कपन

ब्दर्भ नांच हातप्र भी जावक माध नहीं हाता । जो जीवकी भुग्न बताते हैं। ये श्रवानी हैं और उनका यह कप्त मिध्या है। जीव तो हस मृत देहका त्याग करके दूसरे शारीसं चला जाता है। शारीरके पाँच तत्वीका अलग-अलग हो जाना ही शारीरका नाहा है॥ ए॰॥ एवं सर्वेष्ट्र भृतेष्ट्र, गृहश्चरति संबुतः।

दृहयते त्युज्यया शुद्धचा सूक्ष्मया तत्त्रवृद्धिभिः ॥२८॥ इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणिवीके मीतर उनकी दृदय-गुफामें गृहभावने छिपा रहता है। वह तत्त्वदर्शी पुरुर्वीद्वारा

युकाम गूटमावन १०५१ रहता है । वह तावस्था युवधारा ठीकण एव एक्स बुद्धिते सासात् किया साता है ॥ २८ ॥ तं पूर्वापरपत्रेषु युक्षानः सततं बुधाः । खन्द्राहाचे विद्युद्धात्मा पद्मस्यातमानमात्मने ॥ २९॥

जो विद्वान् परिभिन्न आहार करके रातके पहले और पिछले पहरपे सदा ज्यानयोगका अध्यास करता है। वह अन्तःकरण छुद्द होनेपर अन्ते हृदयमें ही उस आस्ताका

हाशात्कार कर देता है ॥ २९ ॥ चित्तस्य दि प्रसादेन दिखा कर्म ग्रुभागुभम् । प्रसाशात्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमस्तुते ॥३०॥ चित्त श्रद्ध होनेपर वह श्रमाश्रम क्रमेति अपना सम्बन्ध

ह्याकर प्रसम्भवित हो आत्मस्वरूपमें खित हो जाता है और अनन्त आनन्दका अनुमब करते लगता है।। है।।। मानसोऽनिनः शर्रारेपु जीव इत्यभिष्ठीयते। स्पृष्टिः प्रसापतेरेपा भूताच्यात्मित्रिस्त्रये।। है१।। समस्त शर्रारेग्ने मनके भीतर रहनेवाल जो अधिके समान प्रकाशस्वरूप चैतत्य है। उसीको समाधि जीवनवर प्रजापति कहते हैं। उसी प्रमारतिये यह चाँध उत्तर-हुई है। यह बात अध्यात्मतत्त्वका निश्चय करके हरी गर्या है।। ११।।

वैसे कोहा टाइक एवं दीहिमान् हो चढता है, वही प्रकार चैतम जीवके सहवें से चतुन सच्चादि गुजरों भी वैण्यपुन

## अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः

## वर्णविमागपूर्वक मनुष्योंकी और समस्त गाणियोंकी उत्पत्तिका वर्णन

#### भृगुरुवाच

अस्जद् ब्राह्मणानेच पूर्वे ब्रह्मा प्रजापतीन् । भारमतेजोभिनिचूनान् भारकराविसमयभान्॥ १ ॥

भुगुजी फहते हैं मुते । ब्रह्मजीने सप्टिके प्रारम्भें अपने तेजले सूर्य और अधिके समान प्रकाशित होनेवाले ब्राह्मणॉं, मरीचि आदि प्रजापतियोको ही उत्पन्न किया ॥२॥ ततः सत्यं च धर्में च तयो ब्रह्म च शाश्यतम् । आचारं चेव शीचं च खगीय विद्धे प्रभुः ॥ २ ॥

उसके बाद भगवान् ब्रह्मने खर्ग-प्राप्तिके साधनभूत सत्यः धर्मः तपः सनातन वेदः आचार और शौनके

नियम बनाये ॥ २॥

देवदानवगन्धर्वा दैत्यासुरमहोरगाः। यक्षराक्षसनागाश्च विशाला मनुजास्तथा॥३॥

त्तरनन्तर देवताः दानवः गम्बर्वः दैत्यः असुरः महान् तर्षः पक्षः राक्षतः नागः पिशाच और मनुब्योको उत्सक्ष किया ॥ ३ ॥

प्राप्तम्माः धत्रिया वैश्याः शुद्राध्य द्विजसत्तमः । पे घान्ये भृतसङ्गानां सङ्गास्तांश्चापि निर्ममे ॥ ४ ॥

हिजांड । कि उन्होंने बाहाण हात्रिय, वेश्य और इ.स.-इन चारों बणोंकी रचना की और प्राणितमूहोंमें को अन्य बद्धराय हैं, उनकी भी छाड़ की ॥ ५ ॥ ब्राह्मणानां सितो घणेः झत्रियाणां तु लोहितः । वेश्यानां पीतको वर्णः शुद्धाणामसितस्त्रथा ॥ ५ ॥

ब्राह्मणींका रंग ६वेस, क्षत्रियोंका लाल, वैश्योंका पीला तथा सूत्रोंका काला यनाया ॥ ५ ॥

#### भरद्वाज उवाच

चातुर्वण्यस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिन्नते। सर्वेषां खलु वर्णानां ददयते वर्णसंकरः॥ ६॥

भरद्याजने पूछा—प्रभो ! यदि चारों वणोंमेंसे एक वर्णके साथ दूसरे वर्णका राग्मेद है। तब दो समी वर्णोंमें विभिन्न रंगके मनुष्य होनेके कारण वर्णसकरता ही दिखायी देती है !! ६ !!

कामः क्रोघो भयं लोभः शोकश्चिन्ता शुधा थमः । सर्वेयां नः प्रभवति कसमद् वर्णो विभिद्यते ॥ ७ ॥

कामः क्रोघः सयः छोमः शोकः विन्ताः ध्रुपा और यकावटका प्रमाव हम वत छोगीसर वामानरूपवे ही यहता है। फिर वर्णोका मेद केंदे दिह्न होता है। ॥ ७ ॥ स्वेतमूत्रपुरीयाणि इत्हेचमा पित्तं सद्योणितम् । तत्तुः क्षरति सर्वेशं कसात् वर्णो विभज्यते ॥ ८ ॥

हम सब लोगोंके शरीरसे पसीनाः मलः मूत्रः कफः विस

और रक्त निकटते हैं । ऐसी दशामें रगके द्वारा वर्णोका विभाग दैसे किया जा सकता है ( !! ८ !!

जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः। तेपां विविधवर्णानां कृतो वर्णविनिष्टायः॥ ९ ॥

पशु, पद्धी, भनुष्य आदि सङ्गम प्राणियों तथा दृष्ठ आदि स्थावर जीवोंकी असस्य जातियों हैं। उनके रग भी नाना प्रकारके हैं, अतः उनके वर्णीका निश्चय कैसे हो सकता है। ॥ ९।।

#### भुगुरुवाच

न विरोपोऽस्ति वर्णानां सर्वे घास्त्रमिदं जगत्। ब्रह्मणा पूर्वसम् हि कर्मभिर्वर्णतां गतम्॥१०॥

श्रुपुजीने कहा—पुने ! पहले घणांमें कोई अन्तर महीं पात्र ब्रह्मांची उत्तव होनेके कारण यह सारा जगत् ब्राह्मण ही या । पीछे विभिन्न कमीके कारण उनमें वर्णमेद हो गण ॥ १०॥

कामभोगप्रियास्तीङ्णाः कोधनाः प्रियसाहसाः। स्यक्तस्थर्मा रकाङ्गस्ते द्विजाः धत्रतां गताः॥ ११ ॥

जो अपने झाझणीचित धर्मका परित्याम करके निपय-भोगके प्रेमी। तीले स्वमानवाले क्षोधी और साहसका काम पख्य करनेवाले हो गये और हन्हीं कारणींने जिनके झरीरका रत छाल हो गया। वे झाझण क्षत्रिय-भावको प्राप्त हुए— क्षत्रिय कहलाने लगे ॥ ११ ॥

गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधर्मान् नातुतिष्ठन्ति ते द्विजा वैदयतां गताः ॥१२॥

जिन्होंने गौओं तथा कृपिकमंके द्वारा जीविका चलाने-की द्विच अपना छी और उसीके कारण जिनके रम पीले पह गये तथा जो ब्राह्मणीचित धर्मको छोद बैठे। वे ही ब्राह्मण वैस्पमावको प्राप्त हुए 11 १२ 11

हिंसानृतप्रिया लुब्धाः सर्वेकमोपिजीयिनः। छप्णाः शौचपरिश्रणस्ते हिजाःशृहतां गताः॥ १३॥

जो ग्रीच और स्वाचारते प्रष्ट होकर हिंसा और असराके प्रेमी हो गये। जोमचा व्यापिके समान सभी तरहके निन्य कर्म करके जीविका चळाने छो और हवीडिय जिनके शरीरका राग नाजा पढ़ गया। ये ब्राह्मण श्रुद्धमानको प्राप्त हो गये॥ १३॥ हत्येती कर्मियिच्येस्ता हिंजा चर्णान्तरं गताः। धर्मी यहिमया तेयां नित्यं न प्रतिषिध्यते॥ १४॥ व

इन्हीं कर्मोंके कारण ब्राह्मणालाते अलग होकर वे सभी आक्षण द्वतेन्द्वते वर्णके हो गये। किंतु उनके लिये नित्य-धर्मानुद्वान और यत्रकर्मका कभी निषेच नहीं किया गया है॥ २४॥ इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरखती । विहिता ब्रह्मणा पूर्वे लोभात् त्वज्ञानतां गताः ॥ १५॥

इस प्रकार ये चार वर्ण हुए, जिनके लिये ब्रह्माजीने पहले ब्राह्मी सरखती (वेदवाणी ) प्रकट की । परत लोम-विशेषके कारण शुद्ध अज्ञानभावको प्राप्त हुए-वेदाध्ययनके अनधिकारी हो गये ॥ १५ ॥

ब्राह्मणा ब्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति । ब्रह्म धारयतां नित्यं व्रतानि नियमांस्त्या ॥ १६॥

जो ब्राह्मण वेदकी आज्ञाके अधीन रहकर सारा वार्य करते। वेदमन्त्रोको स्मरण रखते और सदा वत एवं नियमीका पालन करते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती ॥ १६ ॥ ब्रह्म चैव परं सृष्टं ये न जानन्ति तेऽद्विजाः। तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ १७॥

जो इस सारी सृष्टिको परब्रहा परमात्माका रूप नहीं जानते हैं, ये द्विज कहलानेके अधिकारी नहीं हैं। ऐसे लोगींको नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी थोनियोंने जन्म लेना पड़ता है ॥ पिद्याचा राक्षसाः प्रेता विविधा स्टेब्ट्सनानयः । खच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ १८॥ प्रणप्रश्चानविश्वानाः

वे ज्ञान-विज्ञानसे हीन और स्वेच्छाचारी होग विज्ञाचा राक्षर, प्रेत तथा नाना प्रकारकी म्हेन्छ-जातिके होते हैं ॥१८॥ प्रजा ब्राह्मणसंस्काराः खक्रमेक्रतनिश्चयाः । ऋषिभिः स्वेन तपसा सल्यन्ते चापरे परैः ॥ १९ ॥

पीछेसे ऋषियोने अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐसी प्रजा जरपद्म की। जो बैदिक सस्कारोंसे सम्पन्न तथा अपने धर्म-कर्ममे दृढ्तापूर्वक ढटी रहनेवाली थी । इस प्रकार प्राचीन ऋषियोंदारा अर्वाचीन ऋपियोंकी सृष्टि होने लगी ॥ १९॥ ब्रह्ममलाक्षयाच्यया । आदिदेवसमुद्भता

सा सृष्टिर्मानसी नाम धर्मतन्त्रपरायणा॥२०॥ किंत जो सृष्टि आदिदेव ब्रह्माके मनसे उत्पन्न हुई है। जिसके जड-मूळ केवल ब्रह्माजी ही हैं तथा जो अक्षयः अविकारी एवं धर्में वे तत्पर रहनेवाली है। वह सृष्टि मानमी कहलाती है ॥२०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि म्युभरहाजसंवादे वर्णविभागकथने अप्राशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१४८॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें भूगु-भरद्वाजके प्रसङ्गमें वर्णीके विमानका वर्णनिविषयक एक सौ अद्वासीयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥

## एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः

चारों वर्णोंके अलग-अलग कर्मोंका और सदाचारका वर्णन तथा वैराग्यसे परवद्यकी प्राप्ति

भरद्राज उवाच

ब्राह्मणः केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम। चैश्यः शुद्धश्च विप्रचें तद् बृहि बद्तां वर ॥ १ ॥

भरद्वाजने पूछा-वक्ताओंमे श्रेष्ठ ब्रह्मचें | द्विजोत्तम | अय मुझे यह बताइये कि मनुष्य कौन सा कर्म करनेसे ब्राह्मणः क्षत्रियः वैस्य अथवा ग्रह होता है ! ॥ १ ॥

भुगुरुवाच

जातकमोदिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः शुचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नः षट्सु कर्मसवस्थितः॥२॥ शौचाचारस्थितः सम्यन्विद्यसाशी गुरुप्रियः। नित्यव्रती सत्यपरः स वै व्राह्मण उच्यते ॥ ३ ॥

भूगुजीने कहा-जो जातिः कर्म आदि संस्कारींवे सम्पन्नः पवित्र तथा वेदोके स्वाध्यायमें संख्यन है। (यजन-अध्ययनाध्यापन और दान-प्रतिग्रह-इन ) छः कमोंमे स्थित रहता है। शौच एवं सदाचारका पालन तथा परम उत्तम यज्ञशिष्ट अन्नका मोजन करता है, गुरुके प्रति प्रेम रखता। नित्य व्रतका पालन करता तथा सत्यमें तत्पर रहता

है, वही ब्राह्मण कहलाता है ॥ २-३ ॥

सत्यं दानमथाद्रोह आनृशंस्यं त्रपा घृणा । तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ ४ ॥

जिसमें सत्यः दानः द्रोह न करनेका भावः मूरताका अभावः लजा। दया और तप-ये सदूण देखे जाते हैं। यह प्राह्मण

माना गया है ॥ ४ ॥

कर्म घेदाध्ययनसंगतः। क्षत्रजं सेवते दानादानरितर्यस्तु स वै क्षत्रिय उच्यते॥ ५॥ जो क्षत्रियोचित युद्ध आदि कर्मका सेवन करता है, वेटोंके

अध्ययनमें लगा रहता है। ब्राझणोंको दान देता है और प्रजाने कर लेकर उसकी रक्षा करता है। वह क्षत्रिय कहलाता है ॥५॥ वणिज्या पशुरक्षा च कृष्यादानरतिः शुचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संजितः॥ ६॥

इसी प्रकार जो वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार, पशुः पाछन और खेतीका काम करके अन्न सग्रह करनेकी वि रखता है और पवित्र रहता है। वह बैध्य कहलाता है ॥ ६॥ सर्वकर्मकरोऽग्राचिः। सर्वभक्षरितिनित्यं त्यकवेदस्त्वनाचारः स वै शुद्ध इति स्मृतः॥ ७ ॥ किंतु जो वेद और सदाचारका परित्याग वरके स्टा

सव कुछ खानेमें अनुरक्त रहता है और सव तरहके नाम करता है। साथ ही बाहर-मीतरसे अपवित्र रहता है। वह गृह कहा गया है ॥ ७ ॥ शुद्धे चैतन्त्रवेल्लक्ष्यं द्विजे तथ न विद्यते।

न वै शूद्रो भवेच्छुद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ८ ॥ उपर्युक्त सत्य आदि सात गुण यदि शूदमें दिखायी दे

और ब्राह्मणमें न हों तो वह श्रद श्रद नहीं है और वह ब्राह्मण

ब्राह्मण नहीं है ॥ ८ ॥

सर्वोपायैस्त लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः। पतत् पचित्रं बानानां तथा चैवात्मसंयमः॥ ९ ॥

सभी उपायेंसि लोभ और क्रोधको जीतना चाहिये। यही ज्ञानोंमें पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है॥ ९॥ वार्यो सर्वात्मना तौ हि श्रेयोघातार्थमुन्छ्तौ। नित्यं कोधाव्छियं रक्षेत् तपो रक्षेच मत्सरात् ॥१०॥ विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं त प्रमादतः।

कोय और छोभ मनुष्यके कल्याणमें दाघा डालनेके लिये छदा उद्यत रहते हैं। अतः पूरी शक्ति लगाकर इन दोनोंका निवारण करना चाहिये । धन-सम्पत्तिको क्रोधके आधातसे बचाना चाहिये। तयको मात्सर्थके आधातसे बचाना

चाहिये। विद्याको मान-अपमानसे और अपने-आपको प्रमादके आक्रमणसे बचाना चाहिये || १०५ ||

यस सर्वे समारम्भा निराशीर्वन्धना द्विज ॥ ११ ॥ त्यागे यस इतं सर्वे सत्यागी च स बुद्धिमान ।

बसन् । जिसके सभी कार्य कामनाओं के यन्थनसे रहित होते हैं सथा जिसने स्यागकी आगमे सब कुछ होम दिया है। बही स्यागी और वही बुद्धिमान् है || ११३ || सर्वभतानां मैत्रायणगतश्चरेत् ॥ १२॥ परिप्रहाल परित्यज्य भवेद बुद्धशा जितेन्द्रियः।

अशोकं स्थानमातिष्डेदिह चामुत्र चाभयम् ॥ १३॥ किसी भी प्राणीकी हिंसा न करें। सत्रके साथ मैकीपूर्ण वर्ताव करे । स्त्री-पुत्र आदिकी ममता एव आससिको त्यागकर बद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें करे और उस स्थितिको प्राप्त करे, जो इहलोक और परलोक्तमे भी निर्भय एव शोक-रहित है ॥ १२-१३ ॥

**४९०३** 

तपोनित्येन दान्तेन मनिना संयतात्मना। अजितं जेतकामेन भाव्यं सङ्गेष्वसिंहना ॥ १४ ॥ नित्य तप करे, मननगील होकर इन्द्रियोंका दमन और मनका सयम करे । आसक्तिके आश्रयमृत देहनोह आदिमें आसक न होकर अजित (परमातमा) को जीतने (प्राप्त करने ) की इच्छा रक्खे ॥ १४ ॥

इन्द्रियेर्गृहाते यद् यत् तत्तद् व्यक्तमिति स्थितिः। अन्यक्तमिति विह्नेयं लिङ्गग्राह्ममतीन्द्रियम् ॥ १५॥

इन्डियोंसे जिसका ग्रहण होता है। वह समन्यक्त कहलाता है । जो इन्द्रियातीत होनेके कारण अनुमानते ही जाना जाया . उसे अव्यक्त समझना चाहिये ॥ १५ ॥ अविकासी न गन्तव्यं विकासी धारवेनमनः। मनः प्राणे निगृहीयात प्राणं प्रहाणि धारयेत् ॥ १६॥

जो विस्वासके योग्य नहीं है। उस मार्गपर न चले और जो विश्वास करनेयोग्य है। उसमें मन लगावे । मनको प्राणमे

और प्राणको ब्रह्ममें स्वापित करे ॥ १६ ॥

निवेंदादेव निर्वाणं न च किञ्चिद विचिन्तयेत । सुखं वे ब्राह्मणो ब्रह्म निवेंदेनाधिगड्छति ॥ १७ ॥ वैराग्यते ही निर्वाणपद ( मोध ) प्राप्त होता है । उसे

याकर मनुष्य किसी अनात्मपदार्थका चिन्तन नहीं करता है। ब्राह्मण ससारते वैराग्य होने रर सुलखरूप परव्रदा परमात्माको मास कर लेता है ॥ १७ ॥

शौचेन सततं युक्तः सदाचारसमन्वितः। सानुकोश्रध भूतेषु तद् हिजातिषु लक्षणम् ॥ १८॥

खर्वदा शौच और सदाचारका पालन करे और समस्त प्राणियींवर दयामाव यनाये रक्खे। यह ब्राह्मणका प्रधान

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणिमोक्षवमंपर्वणि श्रुगुभरहाजसंवादे वर्णस्वरूपकथने एकोननवस्यधिकसतत्तमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ हत प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपत्रके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें भृगु-भरद्वाजसंबादके प्रसङ्गमें वर्णीके स्वरूपका कयनिषयक एक सी नवासीकों अध्याय पूरा हुआ ॥ १८९ ॥

नवत्यधिकशततमोऽध्यायः

सत्यकी महिमा, असत्यके दोप तथा लोक और परलोकके सुख-दुःखका विवेचन

सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विस्त्राते प्रजाः । सत्येन धार्यते लोकः सर्गं सत्येन गच्छति ॥ १ ॥

भुगुजी कहते हैं - मुने ! सत्य ही ब्रह्म है। सत्य ही ता है। सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है। सत्यके ही आधारपर संशर टिका हुआ है और सत्यके ही प्रमावसे मनुष्य स्वर्गमें जाता है ॥ १ ॥

अनुतं तमसो रूपं तमसा नीयते

तमोत्रस्तान पश्यन्ति प्रकार्यं तससाऽऽवृताः ॥ २ ॥

असत्य अन्धकारका रूप है। यह मनुष्यको नीचे गिराता है। अञ्चनान्यकारते विरे हुए मनुष्य तमोगुणते अस्त होकर शनके प्रकाशको नहीं देख पाते हैं ॥ २ ॥ खर्गः प्रकाश इत्याहुर्नरकं तम एव च।

तदुभयं भाष्यते जगतीचरैः॥३॥ स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अन्धकारमय है। ऐसा कहते हैं। सत्य और अन्तते युक्त जो मानय-योनि है। वह शान और अञ्चन दोनोंके सम्मश्रणये जगत्के जीवोंको पाप्त होती है ॥३॥ तत्राप्येवंविधा छोके वृत्तिः सत्यानृते भवेत् ।

धर्माधर्मी प्रकाशश्च तमी दुःखं सुखं तथा॥ ४॥ उसमें भी लोकमे ऐसी वृत्ति जाननी चाहिये। जो सत्य और अन्त हैं, वे ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अन्धकार

तथा दु:ख और सुख हैं ॥ ४॥

तत्र यत सत्यं स धर्मी यो धर्मः स मकाशो यः प्रकाशस्तत् सुखमिति । तत्र यदन्तं सोऽधमो योऽधर्मस्तत् तमोयत् तमस्तद् दुःखमिति ॥ ५॥

वहाँ जो सत्य है। वही धर्म है। जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है, वही सुख है। इसी प्रकार वहाँ जो अनृत अर्थात् असत्य है। वही अधर्म है और जो अधर्म है। वही अन्धकार है और जो अन्धकार है, वही दुःख है॥५॥

अन्रोच्यते--

शारीरैर्मानसिर्दःखैः सुर्वेश्चाप्यसुखोदयैः । लोकसृष्टि प्रपश्यन्तो न मुह्यन्ति विचक्षणाः ॥ ६ ॥

इस विपयमें ऐसा कहा जाता है-ससारकी स्रष्टि **भारीरिक और मानसिक क्लेशोंसे यक्त है। इसमें** जो सख हैं। वे भी अन्तमें दुःख ही उत्पन्न करनेवाले हैं। ऐसी दृष्टि रखनेवाले विद्वान पुरुष कभी मोहमें नहीं पढ़ते हैं ॥ ६॥ दुःखविमोक्षार्थे प्रयतेत विचक्षणः।

मुखं द्यानित्यं भूतानामिहलोके परत्र च ॥ ७ ॥ अतः विश्व एव बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि सदा इःखरे छटनेके लिये प्रयत करे। इहलोक और परलोकर्म

भी प्राणियोको जो सख मिलता है। वह अनित्य है।। ७॥ राहग्रस्तस्य सोमस्य यथा ज्योत्स्ना न भासते । चथा तमोऽभिभतानां भतानां नश्यते ख़बम् ॥ ८ ॥

जैसे राइसे ग्रस्त होनेपर चन्द्रमाकी चाँदनी प्रकाशमें नहीं आती, उसी प्रकार तम (अज्ञान एवं दु:ख ) से पीड़ित

हुए प्राणियोका सुख नष्ट हो जाता है ॥ ८॥

तत् खल् द्विविधं सुखसुच्यते शारीरं मानसं च । इह खल्बमुध्मिश्च लोके वस्तुप्रवृत्तयः सखार्थ-मभिधीयन्ते । नहातः परं त्रिचर्गफलं विशिष्टतरमस्ति स एव काम्यो गुणविशेषो धर्मार्थगुणारम्भसाद्वेतर-स्योत्पत्तिः सुखप्रयोजनार्थं आरम्भः ॥९॥

सुख दो प्रकारका बताया जाता है-शारीरिक औरमानसिक। इहलोक और परलोकमे जो वस्तुओकी प्राप्तिके लिये प्रवृत्तियाँ हैं, वे सुखके छिये ही बतायी जाती हैं। इस सुखसे बढ़कर त्रियर्ग ( धर्म) अर्थ और काम ) का और कोई अत्यन्त विशिष्ट फल नहीं है। वह सुख ही प्राणीका वाञ्छनीय गुणविशेप है। धर्म और अर्थ जिसके अङ्ग हैं। उस सुखके लिये ही कर्मोंका आरम्भ किया जाता है; क्योंकि सुखकी उत्पत्तिमें उद्यम ही हेतु हैं। अतः सुखके उद्देश्यसे ही कर्मीका आरम्म

किया जाता है ॥ ९॥

मरद्वाज उवाच यदेतद भवताभिहितं सुखानां परमा ह्येषामृपीणां तदुपगृङ्घीमो न क्थितिरिति न

महति स्थितानामप्राप्य एप कास्यो गुणविशेषो न चैनमभिलपन्ति च तपसि श्रूयते त्रिलोकरूद् ब्रह्म प्रभुरेकाको तिष्ठति । ब्रह्मचारी न कामसुखेप्वात्मान-मवद्धाति । अपि च भगवान् विश्वेश्वर उमापितः ष्वाससभिवर्तमानमनङ्गत्वेन शममनयत्।तस्माद् वृमो न त महात्मभिर्यं प्रतिगृहीतो न त्वेपां ताविहिराप्टो गुणविशेष इति । नैतद् भगवतः प्रत्येमि भगवता तकं सुखान्न परमस्तीति छोकप्रवादो हि डिविधः फलोदयः सुकतात् सुखमवाप्यते दुष्कृताद् दुःखमिति ॥१०॥

भरहाजने पूछा-प्रमो! आपने जो यह बताया है कि द्धलोंका ही सबसे ऊँचा स्थान है-सुखसे बढकर त्रिवर्गका और कोई फल नहीं है। आपकी यह बात हमारे मनमें टीक नहीं जैंचती है। क्योंकि जो महान् तपमें खित ऋषिगण हैं। उनके लिये यह बाञ्छनीय गुणविशेष सख यद्यपि प्राप्त हो एकता है। तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सना जाता है कि वीनों लोकोंकी खष्टि करनेवाले मगवान बसा अकेले ही रहते हैं। ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और कामसलमें क्यी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमाके प्राणवल्लम भगवान् विस्वनायने भी अपने खमने आये हुए कामको जलाकर शान्त कर दिया और उसे अनुक बना दिया। इसलिये हम फहते हैं कि महारमा प्रक्षोंने कमी इसे खीकार नहीं किया है। उनके लिये यह कामसख अर्थात सांसारिक भोगोंका सख सबसे बदकर सुख-विशेष नहीं है। परंद्र आपकी वातींने मुझे ऐसी मतीति नहीं होती है। आपने तो यह कहा है कि इस सुखरे बदकर दसरा कोई फल नहीं है। छोकमें ऐसाकहा जाना है कि फलकी उत्पत्ति दो प्रकारकी होती है। पुण्यकर्मने सुख पाप्त होता है और पापकर्मसे द्वःख ॥ १० ॥

भगुरुवाच

अत्रोच्यते-अनृतात् खलु तमः प्रादुर्भृतं ततसामो प्रस्ता अधर्ममेवानुवर्तन्ते न धर्म कोधलोभहिंसानृताः दिभिरवच्छन्ना न खल्वस्मिँल्लोके नामुत्र सुखमाप्तु-वन्ति।विविधन्याधिरुजोपतापैरवकीर्यन्ते । वधवन्ध-नपरिष्केशादिभिश्च अतिपपासाध्रमकृतैरुपतापैरुप-तप्यन्ते । वर्षवातात्युष्णातिशीतकृतेश्च प्रतिभयैः द्यारीरैर्दुःखैरुपतप्यन्ते।वन्धुधनविनाशविष्रयोगकृतेश्च मानसैः शोकैरभिभूयन्ते जरामृत्युक्ततेश्चान्यैरिति।११। भूगुजीने कहा—मुने । असत्यसे अज्ञानकी उत्तरि हुई

हैं। अतः तमोप्रस्त मनुष्य अवर्मके ही पीछे चलते हैं; धर्मका अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोम, हिंसा और असल्य आदिसे आच्छादित हैं, ये न तो इस लोक्में सुनी होते हैं और न परलोकमें ही। वे नाना प्रकारके रोगः व्यापि और तापने संतम होते रहते हैं। यम और यन्यन आदिके **ब्लेडॉरि तथा भूखः प्यार और धकावटके कारण हो**नेवाहे

संतापाँसे भी पीड़ित होते हैं । इतना ही नहीं: उन्हें ऑधीः पानी। अत्यन्त गर्मी और अधिक सर्दति उत्पन्न हुए, भयहूर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं । वन्यु-वान्घवींकी मृत्युः वनके नाश और प्रेमीजनोंके वियोगके कारण होनेवाळे मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं । बुटाया और मृत्युके कारण भी बहुत-से दूसरे-दूसरे क्लेश भी उन्हें पीडा देते रहते हैं ॥११॥

यस्त्वेतैः शारीरमानसैर्दुःखैर्न संस्पृदयते स सखं वेद । न चैते दोषाः खर्गे प्रादर्भवन्ति । तत्र

खळ भवन्ति ॥ १२ ॥

नो इन शारीरिक और मानसिक दुःखोंके सम्बन्धसे रहित है। उसीको सुलका अनुमव होता है। स्वर्गलोकमें ये पुर्वोक्त दुःखरूप दोप नहीं उसन्न होते है । वहाँ निम्नाद्वित वाते होती हैं। १२॥

सुसुबः पवनः सर्गे गन्धश्च सुरभिस्तथा। अत्विपासा भ्रमो भास्ति न जरा न च पापकम्॥ १३॥

खर्गमें अत्यन्त सुखदायिनी हवा चलती है। मनोहर सुयन्ध छायी रहती है। मूखः प्यासः परिश्रमः बुद्धापा और पापके फलका कष्ट वहाँ कभी नहीं मोगना पड़ता है ॥ १३॥

नित्यमेव सर्वं खर्गे सर्वं द्रःविमहोभयम्। नरके दुःखमेवाहः सुद्धं तत्परमं पदम्॥१४॥ स्वर्गमें सदा सुख ही होता है । इस मत्यंलोकमे सुख और

द्रश्व दोनीं होते हैं। नरकमें केवल दु:ख-ही-दु:ख वताया गया है । बास्तविक सुख तो वह परमपदस्वरूप परब्रहा

परमाव्या ही है || १४ || पृथिवी सर्वभूतानां जनिष्ठी तद्विधाः ख्रियः। पुमान प्रजापविस्तत्र शृक्षं तेजोमयं विद्वः ॥ १५॥

पृथ्वी सम्पूर्ण भृतोंकी जननी है। एंसारकी स्त्रियों भी प्रव्यक्ति समान ही सतानकी जननी होती है। पुरुप ही वहाँ प्रजापतिके समान है । पुरुपका जो बीर्य है। उसे तेज:स्वरूप समझा जाता है ।। १५ ॥

इत्येतल्लोकनिर्माणं ब्रह्मणा विहितं पुरा। प्रजाः समनुवर्तन्ते स्वैः स्वैः कर्मभिरावृताः ॥ १६॥

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने इस स्त्री-पुरुपस्वरूप जगत्की सृष्टि की थी। यहाँ समस्त प्रजा अपने-अपने कमोसे आवत होकर सुल-दः खका अनुभव करती है ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि मृगुभरद्वाञर्सवादे नवत्यधिक्वततसोऽध्यायः ॥ १९० ॥ इस प्रकार श्रीमहामास्त शान्तिपर्वेक अन्तर्गेन मोखवर्गपर्वेम अपु-भरहाजसंबादनिरमक एक मी नव्यवें। अध्याय पूरा हुआ ॥१९०॥

# एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

वसचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमों के धर्मका वर्णन

भरद्वाज उवाच

दानस्य किं फलं प्राहुर्धर्मस्य चरितस्य च। तपसञ्च सुतप्तस्य खाध्यायस्य हृतस्य वा ॥ १ ॥ भरहाजने पृछा-त्रसन् । आचरणमें लाये हुए दानरूप धर्मकाः भडीमाति की हुई तपस्थाका तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्रका क्या पळ वताया गया है ! ॥ १ ॥

भुगुरुवाच

हुतेन शास्यते पापं स्वाध्यायैः शान्तिकत्तमा । दानेन भोगानित्याहुस्तपसा स्वर्गमाप्तुयात्॥ २॥

भृगुजीने कहा-सुने । अग्निहोत्रसे पापका निवारण किया नाता है। साध्यायमे उत्तम शान्ति मिळती है। दानमे मोगोंकी प्राप्ति बतायी गयी है और तपस्त्राचे मनुष्य सर्वास्त्रोक पाप्त कर हेता है ॥ २॥

दानं तु द्विविधं प्राहुः परत्रार्थमिहैव स । सङ्ग्यो यद् दीयते किंचित् तत्परभोपतिष्ठते ॥ ३ ॥ असङ्गयो दीयते यसु तद् दानमिह भुस्यते । याहरां दीयते दानं साहरां फलमरनुते ॥ ४ ॥

दान दो प्रकारका बताया जाता है-एक परछोकके छिये है और दूसरा इहलोकके छिये। सत्युहर्वोक्तो जो कुछ दिया

जाता है। बह दान परलोकम अपना फल देनेकेलिये उपस्थित होता है और असत्पुरुपोंको जो दान दिया जाता है। उसका फल यहीं मोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है। वैसा ही उसका फल भी भोगनेमें आता है ॥ ३-४ ॥

भरद्वाच उचाच किं करा धर्माचरणं किं वा धर्मस्य लक्षणम्। धर्मः कतिविधो वापि तद् भवान् वकुमहीति ॥ ५॥

भरद्वाजने पूछा-बहात् ! किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्मका उक्षण क्या है ? या धर्मके कितने मेद हैं ! यह सब आप मुत्रे बतानेकी कुपा करें ॥ ५ ॥ *भुगुरुवाच* 

स्त्रधर्माबरणे युक्ता ये भवन्ति मनीविणः।

तेयां सर्गफळावातियोंऽन्यथा स विमुखते ॥ ६ ॥ भूगजीने कहा—मुने ! जो मनीवी पुरुष अपने वर्णा-श्रमोचित वर्मके आचरणमें सावधानीके साथ लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्गरूपी फलकी प्राप्ति होती है । जो इसके विगरीत अधर्मका आचरण करता है। वह मोहके वशीभृत होता है। ।। ६॥

 इस बळोक्से पूर्वोक्त तीसा प्रश्लोका एक साथ ही सामान्य उत्तर दे दिया गया है। जो जिस वर्ण अथवा आअसका है,

म० स० ३--१. ११--

भरद्वाज उवाच

यदेतचातुराश्रम्यं ब्रह्मिविविहितं पुरा। तेषां स्वे स्वे समाचारास्तान् मे वकुमिहार्हसि॥ ७॥

भरद्वाज ऋषिने पूछा---भगनन् ! ब्रह्मियाँने पूर्वकालमे जो चार आअमींका विमाग किया है, उनके अपने-अपने घर्म क्या हैं १ उन्हें बतानेकी कृपा कीविये ॥ ७ ॥

भृगुरुवाच

पूर्वमेव भगवता ब्रह्मणा छोकहितमनुतिष्ठता धर्मसंरक्षणार्थमाश्चमाश्चत्वारोऽभिनिर्दिष्टाः । तत्र गुरुकुळवासमेव प्रथममाश्चममुद्दाहरन्ति।सम्यग् यत्र शौचसंस्कारनियमव्यतिविनयतात्मा उमे संध्ये भास्कराग्निदैवतान्युपस्थाय विद्याय तन्द्रशाळस्ये गुरोरभिवादनवेदाभ्यासश्चवणपवित्रीकृतान्तरात्मा त्रिषवणमुपस्पृत्रय ब्रह्मचर्याग्निपरिचरणगुरुशुश्चानित्यभिक्षामेक्ष्यादिसर्वानिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननित्यभिक्षामेक्ष्यादिसर्वानिवेदितान्तरात्मा गुरुवचननित्र्यभाग्नीविक्रलो गुरुवस्य व्यत्यारम्

भगजीने कहा- मुने | जगत्का कल्याण करनेवाले भगवान् ब्रह्माने पूर्वकालमे ही धर्मकी रक्षाके लिये चार आश्रमोका निर्देश किया था । उनमें हे ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक गुरुकुलवासको ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहनेवाले व्यवस्थानिको बाहर-भीतरकी श्रास्त्रिः वैदिक संस्कार तथा व्रत-नियमोका पालन करते हुए अपने मनको वशमें रखना चाहिये। सबह और शाम दोनो संध्याओंके समय संध्योपासनाः सूर्योपस्थान और अग्निहोत्रके द्वारा अग्निदेवकी आराधना करनी चाहिये। तन्त्रा और आलखको त्यागकर प्रतिदिन गुरुको प्रणाम करे और वेदीके अभ्यास तथा अवण्ये अपनी अन्तरात्माको पवित्र करे । सबेरे शाम और दोपहर तीनो समय स्नान करे। ब्रह्मचर्यका पालनः अग्निकी उपासना और गुरुकी सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मॉगकर लाये । मिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो। वह सब गुरुको अर्पण कर दे। अपनी अन्तरात्माको भी गुरुके चरणींमें निष्ठावर कर दे। गुरुजी जो कुछ कहे, जिसके लिये संकेत करें और जिस कार्यके निमित्त स्पष्ट शब्दोंमें आहा दें, उसके विपरीत आचरण न करे । गुरुके कृपाप्रसादसे मिले हुए स्वाध्यायमें तत्पर होवे ॥ ८॥

भवति चात्र स्होकः--

गुरं यस्तु समाराध्य द्विजो वेदमवाप्नुयात्। तस्य स्वर्गफळावातिः सिच्यते चास्य मानसमिति।९।

जसका धर्माचरण भी बैसा ही है। धर्मका छक्षण है—स्वयंप्रप्रिति करानेवाला वर्णाश्रमीचित श्राचार। वर्ण और आश्रमके जितने भेद हैं, जतने ही जनके धर्मके भी हैं। इस विषयमें यह क्लोक है---

चो द्विज गुरुकी आराधना करके वेदाध्ययन करता है। उसे स्वर्गळोककी प्राप्ति होती है और उसका मानविक सकस्य दिद्ध होता है ॥ ९॥

गाईस्थ्यं खलु व्रितीयमाश्रमं वद्गित । तस् समुदाचारळक्षणं सर्वममुख्याच्यास्यामः। समानुत्तानां सदाचाराणां सहधमैवर्यफलार्थिना गृहाश्रमो विधीयते। धर्मार्थकामावाप्तिर्द्धात्र त्रिवर्गसाधनमपेद्या-गाईतेन कर्मणा धनान्यादाय स्वाध्यायोपळच्याक्ष्यंण वा ब्रह्मवितिमितेन चा आदिसारगतेन वा । ह्य्यक्य-नियमाभ्यासदैवतश्रसादोपळच्येन वा धनेन गृहस्यो गाईस्थ्यं वर्तयेत्। तदि सर्वाध्रमाणां मूळमुदाहरित। गुरुक्कुळनिवासिनः परिवाजका ये चान्ये संकृष्टिपतः। व्रतनियमधर्मानुष्ठायिनस्तेषामण्यत एव भिश्रायिल-स्वतिन्यमधर्मानुष्ठायिनस्तेषामण्यत एव भिश्रायिल-

गाईस्थ्यको दूसरा आश्रम कहते है। अब इस उसम पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणोकी ध्याख्या करेंगे। जो सदाचारका पालन करनेवाले ब्रह्मचारी विधा पढकर गुरुकुलने स्नातक होकर छीटते हैं। उन्हें यदि सहधर्मिणीके साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका पल पानेकी हच्छा हो तो उनके लिये ग्रहसाक्षममें प्रदेश करनेकी विचि है। इस आश्रममे धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी प्राप्ति होती है। इसिंछये त्रिवर्गसाधनकी इच्छा रखकर गृहस्थको उत्तम कर्मके द्वारा धन समह करना चाहिये। अर्थात् वह स्वाध्यायमे प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यताचे। ज्ञार्षियौद्दारा धर्मशास्त्रोमें निश्चित किये हुए मार्गरे अथवा पर्वतसे उपलब्ब हुए उसके सारमृत मणि रतः। दिग्योपि एव स्वर्ण आदिसे धनका सचय करे । अथवा हृव्य ( यह )। कन्य ( श्राद्ध ), नियम, वेदाभ्यात तथा देवताओंकी प्रवस्तारे प्राप्त धनके द्वारा ग्रदस्य पुरुष अपनी गृहस्थीका निर्वाह करें। क्योंकि गाईस्थ्य आश्रमको सब आश्रमीका मूल कहते हैं । गुरुकुलमें निवास करनेवाले प्रदानारी, वनमे रहकर संकर्पके अनुसार वतः नियम तथा धमाका पालन करनेवाले अन्यान्य वानप्रस्य एवं सब कुछ त्यापकर सर्वत्र विचरनेवाहे संन्यासी भी इस गृहस्थाश्रमते ही भिक्षा, भेंट, उपहार तया दान आदि पाकर अपने अपने धर्मके पालनमे प्रकृत होते हैं ॥ १०॥

भेष्ठ लोग प्रायः ग्रद्ध एवं हितकर अन्नमात्रके इच्छुक होकर स्वाप्याय, तीर्थयात्रा एव देश-दर्शनके निमित्त सारी प्रथ्वीपर घमते-फिरते है। ये घरपर पथारें ते। उठकर आगे बढकर इनका स्तागत करे । इनके चरणोंमें मस्तक शुकावे, दोपदृष्टि नरसकर उनसे उत्तम वचन बोले । यथागक्ति सुखद आउन देः सुखद ग्रय्यापर उन्हें सुनावे और उत्तम भोजन करावे । इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ट पुरुषके प्रतिगृहस्यका कर्तव्य है ॥ ११ ॥

भवन्ति चात्र इलोकाः--अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते। स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२ ॥ इस विषयमें ये बलोक प्रसिद्ध हैं-

जिस गृहस्पके दरवाजेले कोई अतिथि भिक्षा न पानेके कारण निराश होकर कीट जाता है। वह उम गृहस्थको अपना

पाप दे उसका पुष्य लेकर चला नाता है ॥ १२॥ स्रपि चात्र यङ्गियाभिर्देवताः प्रीयन्ते । निचार्यन पितरो विद्याभ्यासश्चवणधारणेन न्नापयः । अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ १३ ॥

इसके विवा एहस्माश्रममें रहकर यह करनेसे देवता। आद-तर्पण करनेसे पितरः वेद-गाखोंके अवणः अभ्यास और घारणते ऋषि तया संतानोत्पादनसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं ॥ १३॥

इलोकौ चात्र भवतः--

षात्सल्यात्सर्वभृतेभ्यो वाच्याःश्रोत्रसुखा गिरः। परितापोपञ्चातक्ष्य पारुष्यं चात्र गहिंतम् ॥ १४॥

इस विषयमें ये दो वेलोक प्रसिद्ध हैं— बाणी ऐसी वोल्जी चाहिये। जिसमें सब प्राणियोंके प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानीको सुखद जान पहे । दूसरीको पीड़ा देनाः मारना और क्टु वचन सुनाना-ये

सव निन्दित कार्य है ॥ १४ ॥

अवज्ञानमहंकारी दम्भक्षेत्र विगहितः।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीण सोक्षधर्मपर्वेणि सृतुभरद्वाजसंबादे एकनवत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गेत मोदाधमंश्वमें मृतु-मरहाजसंबादविषयक एक सौ इक्यानवेवी अध्याय पूरा हुआ ॥१०१॥

अहिंसा सत्यमक्रोधः सर्वाधमगतं तपः॥१५॥ किसीका अनादर करनाः अहकार दिखाना और ढोंग

करना-इन दुर्गुणोंकी भी विशेष निन्दा की गयी है। किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना। सत्य बोलना और मनमें कोच न आने देना-यह सभी आश्रमवालोंके लिये उपयोगी तपहै।।

अपि चात्र माल्याभरणवस्त्राभ्यङ्गनित्योपभोग-नृत्यगीतवादित्रश्चतिसुखनयनाभिरामदर्शनानां प्राप्तिभै-स्यभोज्यलेहापेयचोष्याणामभ्यवहार्याणां विविधाना-**अ**पभोगः खविहारसंतोपः वासिरिति ॥१६॥

इसके सिवा इस ग्रहस्य-आश्रममें फूलोंकी माला। नाना प्रकारके आमुषण,वस्त्र,अङ्गराग (तेल-उवटन), नित्य उपमोग-की वस्तुः मृत्यः गीतः वाद्यः अवणसुखद शब्द और नयनाभि-राम रूपके दर्शनकी भी प्राप्ति होती है। भस्य, भोज्य, लेहा, वेय और चोष्यरूप नानाप्रकारके भोजनसम्बन्धी पदार्थ खाने-पीनेको भी मिलते हैं। अपने उद्यानमें चूमने-फिरनेका आनन्द प्राप्त होता है और कोमसंखकी भी उपलब्धि होती है।। १६॥

त्रिवर्गगुणनिवंसिर्यस्य नित्यं गृहाश्रमे। स सुखान्यतुभूयेह शिष्टानां गतिमाप्तुयात् ॥ १७ ॥ जिस पुरुषको एहस्याश्रममें सदा धर्म, अर्थ और कामके गुणोंकी सिद्धि होती रहती है। वह इस लोकमें ग्राजका अनुभव करके अन्तर्धे शिष्ट पुरुषोंकी गतिको मास कर हेता है ॥ १७ ॥

उञ्छवृत्तिर्गृहस्थो यः स्वधर्माचरणे रतः। त्यक्तकामसुखारम्भः खर्गस्तस्य म दुर्लभः॥ १८॥ जो गृहस्य ब्राह्मण अपने धर्मके आचरणमें तत्पर हो

उञ्छश्चितिसे ( खेत या बाजारमें विखरे हुए, अनाजके एक एक दानेको बीनकर ) जीविका चळाता है तथा काम-मुखका परित्याग कर देता है। उसके लिये खर्ग कोई दुर्लभ वस्त नहीं है।। १८॥

# द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

वानप्रस्य और संन्यास धर्मोंका वर्णन वथा हिमालयके उत्तर पार्क्वमें स्थित उत्क्रप्ट लोककी विठक्षणता एवं महत्ताका प्रतिपादन, मृगु-मरद्वाज-संवादका उपसंहार

वानम्बाः सत्विप धर्ममनुसरन्तः पुण्यानि तीर्थानि नदीप्रस्रवणानि सुविविकोन्बरण्येषु सृग-**महि**पंचराहशार्द्धशनगजाकीर्णेपु संचरन्ति त्यक्षप्राम्यवस्त्राभ्यवहारोपभोगा बन्यीपधि-

फलमूळपर्णपरिमितविचित्रनियताहाराः निनो भूमिपापाणसिकताशकरावालुकाभस-शायितः काराकुराचर्मवल्कळसंवृताङ्गाः रमञ्जनखरोमधारियो नियतकालोपस्पर्शना अस्क न्दितकाल्यलिहोमानुष्ठायिनः समित्कुशकुसुमापहा-

रसम्मार्जनलब्धविश्रामाः जीतोष्णवर्षपवनविष्टम्भवि-भिन्नसर्वत्वचो विविधनियमोपयोगचर्यानुष्ठानविहि-तपरिशक्तमांसशोणितत्वगस्थिभता भृतिपराः सत्त्व-योगाच्छरीराण्यद्वहन्ते ॥ १ ॥

सगजी कहते हैं-मुने ! तीसरे आश्रम बानप्रस्वका पालन करनेवाले मनुष्य धर्मका अनुसरण करते हुए पवित्र तीर्थोंमे, नदियोंके किनारे, झरनोंके आसपास तथा मुग्र मैंसे, सूअर, सिंह एवं जंगळी हाथियोसे भरे हुए एकान्त वनोंमें तप करते हुए विचरते रहते हैं। गृहस्थें के उपभोगमें आनेवाले ग्रामजनोचित सुन्दर बस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय-भोगोंका परित्याग करके वे जंगलमे अपने-आप होतेवाले अन्नः फलः मूल तथा पत्तींका परिमितः विचित्र एवं नियत आहार करते हैं। भूमिपर ही बैठते हैं। जमीन, पत्थर रेत, फॅकरीली मिट्टी, बाल अथवा राखपर ही सोते हैं। काराः कराः मगचर्म और ब्रक्षोकी छालसे बने वस्त्रींसे अपना शरीर दकते हैं। सिरके बाला दादी। मँछा नख और रोम सदा धारण किये रहते हैं। नियत समयपर स्नान करके निश्चित कालका उरलङ्घन न करते हुए बलिवैश्वदेव तया अग्निहोत्र आदि कमोंका अनुष्ठान करते हैं। सबेरे इवन पूजनके लियेसिमधाः कुशा और फुल आदिका संग्रह करके आश्रमको झाड-बुहार छेनेके पश्चात उन्हें कुछ विश्राम मिलता है। सर्दी, गर्मी, वर्षा और इवाका वेग सहते-सहते उनके शरीरके चमडे फट जाते हैं। नाना प्रकारके नियमोंका पालन और सत्कमोंका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त और मांस सुख जाते हैं और शरीरकी जगह चामसे ढकी हुई हड्डियोंका ढॉचामात्र रह जाता है: फिर भी धैर्य रखकर साहसपर्वक शरीरका मार ढोते रहते हैं ॥ १ ॥

यस्त्वेतां नियतश्चर्यां ब्रह्मर्षिविहितां चरेत स दहेदग्निवहोषान् जयेछोकांश्च दुर्जयान् ॥ २ ॥

जो परुष नियमके साथ रहकर ब्रह्मर्षियोद्वारा आचरणमें लायी हुई इस वानप्रस्य धर्मकी विधिका अनुष्ठान करता है। वह अध्निकी मॉति अपने दोषोको मस्म करके दुर्लम छोकींको प्राप्त कर लेता है ॥ २ ॥

परिवाजकानां पुनराचारः-तद् यथाविमुच्याग्नि-धनकलत्रपरिवर्हणं संगेष्वात्मनः सेनेहपाशानवध्य परिव्रजन्ति । समलोग्राश्मकाञ्चनास्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्व-सक्तबुद्धयोऽरिमित्रोदासीनानां तुल्यदृश्चीनाः स्थावर-जरायुजाण्डजस्वेदजोद्गिजानां भूतानां वाङ्मनःकर्म-पर्वतपुछिनवृक्षमुछ भिरनभिद्रोहिणोऽनिकेताः देवतायतनान्यनुचरन्तो वासार्थमुपेयुर्नेगरं वा नगरे पञ्चरात्रिका प्रामे चैकरात्रिकाः प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भवनान्यसंकीर्णकर्मणाम्-पतिष्ठेयुः पात्रपतितायाचितमेक्ष्याः कामकोधदर्प- विधिके अनुसार मोस-आश्रम (संन्यास) के नियमाँका

छोभमोहकार्पण्यद्ग्भपरिचादाभिमानहिंसानिवृत्ता इति ॥ ३ ॥

अत्र संन्यासियोंका आचरण वतलाया जाता है। यह इस प्रकार है — इसमें प्रवेश करनेवाले पुरुप अग्निहोत्रः धनः स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका परित्याग करके मोर्गो और सङ्कोंके प्रति अपनी आसक्तिके वन्धनोंको तोडकर सदाके लिये घरसे बाहर निकल जाते हैं। ढेले, परयर और सुवर्णको समान समझते हैं । धर्म, अर्थ और कामसम्बन्धी प्रवृत्तियोमे उनकी बृद्धि आसक्त नहीं होती। शतुः मित्र और उदासीन—सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। सामर विण्डन, अण्डन, स्वेदज और उद्भिन प्राणियोंने प्रति मन वाणी और कियाओंद्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं, कुटीया मठ बनाकर नहीं रहते हैं। उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहे तथा रात्रिमे ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनाराः बृक्षकी जहः देवमन्दिरः नगर अथवा गॉवमें चले जाया करें । नगरमे पाँच रात्रि और गाँवमें एक रातसे अधिक न ठहरें । प्राणधारणके लिये अपने विगद्ध धर्मीका पाछन करनेवाले ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्य—इन द्विजातियोंने ऐसे घरीपर जाकर खडे हो जायँ। जहाँ संकीर्णता न हो। दिना मॉर्चे ही पात्रमे जितनी भिक्षा आ जायः उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोम, मोड, क्रपणता, दम्म, निन्दा, अभिमान तथा हिंसासे सर्वथा दूर रहें ॥ ३ ॥

भवति चात्र श्लोकः-अप्रयं सर्वभतेभ्यो दत्ता यश्चरते मुनिः। न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयमुत्पवते क्वचित्॥ ४॥

इस विषयमे ये इलोक प्रसिद्ध हैं-

जो मनि सब प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता है। उसको सम्पूर्ण प्राणियोंसे किसीचे भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

कृत्वाग्निहोत्रं खश**रीरसं**स्थं शारीरमिंन खमुखे जुहोति। भैक्यौपगतैईविभिं-

श्चिताग्निनां स वजते हि छोकम् ॥ ५॥ जो ब्राह्मण अग्निहोत्रको अपने शरीरमे आरोपित करके शरीरख अग्निके उद्देश्यते अपने मुखर्मे प्राप्त भिक्षारूप इविष्यका होम करता है, वह अग्नि-चयन करनेवाले आग्नि होत्रियोंके लोकमे जाता है ॥ ५॥

मोक्षाश्रमं यध्यरते यथोकं ग्रुचिः सुसंकरिपतमुक्तवुद्धिः। अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तं स ब्रह्मलोकं थयते मनुष्यः॥६॥

जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र हो शास्रोक

पालन करता है। बहु मनुष्य बिना ईंघनकी आपके समान परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मळोकको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ भरद्वाज उचाच

अस्मात्लोकात् परो लोकः अयते नोपलभ्यते । तमहं आतुमिच्छामि तद् भवान् चकुमहेति ॥ ७ ॥ भरहाजने पूछा—ज्ञान्। इस लोको कोई श्रेष्ठ

भरहाजन पूछा—ज्ञसन् । ६४ लक्क कार वह लेक चुना जाता हैं। किंदु वह देखनेमें नहीं खाता । मैं उठे जानना चाहता हूँ। आप उठे बतानेकी कृपा करें ॥ ७ ॥ अगुरुवाच

उत्तरे हिमवत्पाइवें पुण्ये सर्वगुणान्विते। पुण्यः क्षेम्यश्चकाम्यश्च स परो लोक उच्यते ॥ ८ ॥

सुराजीन कहा—पुने । उत्तरदिशामें हिमालयके पार्श्वमागमें, जो सर्वराणसम्प्रज्ञ एवं पुण्यमय प्रदेश है। बहाँके मू-मागपर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है, वह पवित्रज्ञ करवाणकारी और कमनीय लोक है ॥ ८॥

तत्र द्यपपकार्या आर कमनाय कारू है ॥ ८ ॥ तत्र द्यपपकर्माणः द्युचयोऽत्यन्तनिर्मेलाः । कोभमोद्यपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवाः ॥ ९ ॥

वहाँ पापकमंत्रे रिहेत, पवित्र, आसन्त निर्मल, लोम और मोहरो सून्य तथा स्त्र प्रकारके उपद्रबाँसे रहित मानव निवास करते हैं || ९ ||

स खर्गसदशो देशस्त्र हुकाः हुआ गुणाः । काले मृत्युः प्रभवति स्पृशन्ति व्याधयो न च ॥ १० ॥

वह देश स्वर्गके क्षस्य है। वहाँ समी क्षम सुजाँकी स्थिति बतायी गयी है। बहाँ समयपर ही मृत्यु होती है। रोग-क्यांथि किसीका स्पर्श नहीं करते हुँ ]) १०]]

न छोभः परदारेषु सदारिकरतो जनः। नान्योन्यं वच्यते तत्र द्रस्येषु च न विस्मयः। परो हाधर्मो नैवास्ति संदेहो नापि जायते ॥११॥

वहाँ किसीके सनमें पायी कियों के प्रति लोग नहीं होता। सब लोग अपनी ही कियों में अनुरक्त रहते हैं। वहाँके निवाली धनके लिये एक दूसरेका वध नहीं करते। किसीको बन्धनमें नहीं ढालते। उन्हें कभी महान् विसाय नहीं होता। अपमेंका तो वहाँ नाम भी नहीं है। वहाँ किसीके मनमें लंदेह नहीं वैदा होता है॥ ११॥

ष्टतस्य तु फळं तत्र प्रत्यसमुपळभ्यते । पानाचनारानोपेताः प्रासादभवनास्रयाः ॥१२॥ सर्वकामेर्थुताः केचिन्द्रेमाभरणसृपिताः । प्राणधारणमात्रं तु केपांचिन्द्रपण्यते । अमेण महता केचित् कुर्वन्ति प्राणधारणम् ॥१३॥

वहाँ किये हुए कर्मका कल प्रत्यक्ष उपक्रक होता है। उस लोकमें कुछ लोग बढ़े-मढ़े महलोंमें रहते, अच्छे आसनोंपर बैठते और उत्तमोत्तम बस्तुएँ खादी-पीदे हैं। समस्य कामनाओंसे समयक और सुवर्णस्य आमृष्णोंसे विमृषित होते हैं तथा कुछ छोगोंको प्राणधारणमात्रके छिये भोजन प्राप्त होता है, कुछ छोग यह परिश्रमसे तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं ( इस प्रकार वह छोक हस छोकते सर्वया उत्कृष्ट है ) का 11 १२-१२ 11

इह धर्मपराः केचित् केचिन्नैकृतिका नराः। सुखिता दुःखिताः केचिकिर्धना धनिनोऽपरे॥ १४॥

इस मनुष्यलेक्से कुछ मनुष्य धर्मग्रायण होते हैं तो कुछ बढ़े मारी टग निकलते हैं। इसीलिये कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं। कुछ धनवान् और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं॥ १४॥

इह श्रमो भयं मोहः क्षुधा तीवा च जायते । छोमश्रार्थकृतो नृणां येन मुझन्त्यपिडताः ॥ १५॥

इहलोकमें अम, भय, मोह और तीत्र भूलका कष्ट होता है। मतुष्योमें धनका छोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहमें पड जाते हैं॥ १५॥

इह चार्ता यहुविधा धर्माधर्मस्य कारिणः। यस्तद्वेदोभयं प्राञ्चः पाप्पना न स हिप्यते॥१६॥

इस देशमें घर्म और अधर्म करनेवाले मनुष्योंके विषयमें गाना प्रकारकी वार्ते सुनी जाती हैं। जो घर्म और अधर्म दोनोंके परिणामको जानता है। वह विद्वान् पुरुप पापते लिस नहीं होता है।। १६॥

सोपधं निकृतिः स्तेयं परीवादो हास्युविता। परोपघातो हिंसा च पैद्युन्यमनूतं तथा॥१७॥ पतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते। यस्त्वेतान् नाचरेद् विद्यांस्तपस्तस्य प्रवर्धते॥१८॥

कपट शठता चोरी निन्दा दूसरीके दोष देखना दूसरीकी हानि पहुँचाता प्राणियीकी हिंसा करना चुगठी खाना और खर बोलना-जो इन हुगुणींका सेवन करता है। उसकी तपस्या छीण होती है और जो बिद्वान इन दोषोंको कमी अपने आचरणों नहीं लाता, उसकी तपस्या निरन्तर बहुती रहती है॥ १७-१८॥

इह विन्ता यहुविधा धर्माधर्मस्य कर्मणः। कर्मभूमिरियं छोके इह छत्या शुभाशुभम्। शुभैः शुभमवाष्मोति तथाशुभमथान्यथा॥१९॥

इष्ठ लोकमें पुष्य और पापकर्मके सम्बन्धमें अनेक प्रकारके विचार होते रहते हैं। यह कर्मभूमि है। इस जगत्में श्रम और अश्रम कर्म करके मनुष्य श्रम कर्मोका श्रम फल पाता है और अश्रम कर्मोका अश्रम फल मोगता है।। १९॥

श्राचार्य चीलकण्डने 'उत्तरे हिमनत्माहमें' सत्मादिसे लेकर इस अध्यायके अन्ततकके श्लोकोंका आध्यात्मिक अर्थ किया है। वे परलोक या चट्टा लोकका अर्थ परमातमा मानते हैं और इसी इष्टिसे करोंने श्रुति और श्लोकता आक्षय के पूरे मकरणकी उंगति लगायी है।

इह प्रजापतिः पूर्वे देवाः सर्पिगणास्तथा। **र**ष्ट्रेष्टतपसः पता ब्रह्मलोकमुपाश्चिताः ॥ २० ॥

पूर्वकालमें यहीं प्रजापतिः देवता तथा ऋषियाँने यज्ञ और अभीष्ट तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लिया ॥ उत्तरः पृथिवीभागः सर्वपुण्यतमः द्युभः। इहस्थास्तत्र जायन्ते ये वै पृण्यकृतो जनाः ॥ २१ ॥

पृथ्वीका उत्तरभाग सबसे अधिक पवित्र और मङ्गळमय है। इस लोकमे जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्युके पश्चात् उस भूभागमें जन्म हेते हैं ॥ २१॥

असत्कर्माणि कुर्वन्तिस्तर्यग्योनिष् चापरे। श्रीणायुवस्तथा चान्ये नञ्यन्ति पृथिवीतले ॥ २२ ॥

दूसरे लोग जो यहाँ पापकर्म करते हैं, वे पश्-पश्चियोकी योनिमे जन्म प्रहण करते हैं और दसरे कितने ही आयुक्षय होनेपर नष्ट हो जाते हैं और पातालमें चले जाते हैं ॥ २२ ॥ अन्योन्यभक्षणासका लोभमोहसमन्विताः। इहेंब परिवर्तन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम् ॥ २३ ॥

जो लोभ और मोहसे युक्त हो एक दूसरेको खा जानेके लिये उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोकमे आवागमन करते रहते हैं। उत्तरदिशाके उत्कृष्ट छोकमें नहीं बाने पाते हैं॥

ये गुरून पर्युपासन्ते नियता ब्रह्मचारिणः । पन्थानं सर्वेलोकानां विज्ञानन्ति मनीपिणः ॥ २४॥

जो मन और इन्द्रियोको सयममे रखकर ब्रह्मचर्यका पाळन करते हुए गुरुजनोंकी उपासना करते हैं, वे मनीपी पुरुष समी छोकींके मार्गको जानते हैं ॥ २४॥ इत्युकोऽयं मया धर्मः संक्षिप्तो ब्रह्मनिर्मितः। धर्माधर्मी हि छोकस्य यो वै वेत्ति स बुद्धिमान् ॥२५॥

इस प्रकार मैंने यहाँ ब्रह्माजीके द्वारा निर्मित इस घर्मना संक्षेपसे वर्णन किया है | जो लोकमे करने और न करने ग्रोप धर्म और अधर्मको जानता है। वही बुद्धिमान् है॥ २५॥

भीषा उवाच

इत्युक्ती भृगुणा राजन् भरहाजः प्रतापवान् । भूगं परमधर्मातमा विस्मितः प्रत्यपुजयत्॥ २६॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! मृगुजीने इस प्रकार कहनेपर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाजने आक्षर्यचिकत होकर उनकी पूजा की !! २६ !!

एष ते प्रसनो राजन जगतः सम्प्रकीर्तितः। निखिलेन महाश्रञ्ज कि भूयः श्रोतमिच्छिस ॥ २७ ॥

परम बुद्धिमान् नरेश ! इस प्रकार मैंने तुमसे जात्की उत्पत्तिके सम्बन्धमें ये सारी बातें बतायी हैं। अन और क्या सुनना चाहते हो ! || २७ ||

इति श्रामहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षचर्मपर्वेणि भृतुभरद्वायसंवादे द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें मृतु-गरहाजसंवादविषयक एक सी वानवेवॉ अध्याय पूरा हुआ 🏿 १९२ ॥

## त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

### शिष्टाचारका फलसहित वर्णन, पापको छिपानेसे हानि और धर्मकी प्रगंसा

यधिष्टिर उवाच

आचारस्य विधि तात प्रोच्यमानं त्वयानघ । श्रोतुमिच्छामि धर्मज्ञ सर्वज्ञो द्यस्ति मे मतः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-धर्मश पितामह । अव मैं आपके मुखसे सदाचारकी विधि सुनना चाहता हूँ। क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

दुराचारा दुविंचेष्टा दुष्पक्षाः प्रियसाहसाः। असंतस्त्वित विख्याताः संतश्चाचारळक्षणाः ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् । जो दुराचारीः दुरी चेष्टावालेः दुर्बुद्धि और दुःसाहसको प्रिय माननेवाले हैं। वे दुशस्माके नामसे विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही हैं। जिनमे सदानार देखा जाय--सदानार ही उनका ळक्षण है ॥ २ ॥ परीषं यदि वा मूत्रं ये न कुर्वन्ति मानवाः। राजमार्गे गर्वा मध्ये धान्यमध्ये च ते शुभाः ॥ ३ ॥

जो मनुष्य सडकपर, गौओंके बीचमें और अनाजमें मल या मूत्रका त्याग नहीं करते हैं। वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं ॥

शौचमावस्यकं कृत्वा देवतानां च तर्पणम्। थर्ममाहुर्मजुष्याणामुपस्पृदय नदीं तरेत्॥४॥

प्रतिदिन आवश्यक गौचका सम्पादन करके आचमन करे। फिर नदीमें नहाये और अपने अधिकारके अनुसार संध्यो-पासनाके अनन्तर देवता आदिका तर्पण करे । इसे विद्रान पुरुष मानवमात्रका धर्म बताते हैं ॥ ४ ॥

सर्यं सदोपतिष्ठेत न च सूर्योदये खपेत्। सायं प्रातर्जपेत् संध्यां तिष्टन् पूर्वो तथेतराम् ॥ ५ ॥

नित्यप्रति सूर्योपस्थान करे । सूर्योदयके समय कमी न सोये । सायंकाल और प्रातःकाल दोनी समय सच्योगसना करके गायचीमन्त्रका जप करे ॥ ५ ॥

पञ्चाद्रों भोजनं भुञ्ज्यात् प्राङ्मुखो गौनमास्थितः। न निन्दाद्वभक्ष्यांश्च खाहखादु च भसपेत् ॥ ६ ॥ दोनों हाय, दोनों पैर और मुँह-इन पाँच अहाँको घोकर

१. नात्पर्य यह कि मोजनके लिये आते नमय गुन्काम हार, पैर और ग्रुँह धोने चाहिये। बरुन एक्लेके धोर्य हो, नी भी उन समय भी होना मानस्यक है।

पूर्वाभिमुख हो मोजन करे । भोजनके समय सौन रहे । परोते हुए अन्नकी निन्दा न करे । वह स्वादिष्ट हो या न हो; प्रेमसे मोजन कर ले ॥ ६ ॥

बाईपाणिः समुत्तिष्ठेन्नाईपादः स्वपेनिशि । देवर्षिर्तरदः पाह एतदाचारळक्षणम् ॥ ७ ॥

भोजनके बाद हाथ घोकर उठे। रातको मीगे पैर न स्रोवे। देवर्षि नारद इसीको सदाचारका रुक्षण कहते हैं ॥७॥ शुद्धि देशमनब्दाहं देवगोष्ठं चतुष्पथम्। ब्राह्मण धार्मिकं चैत्य नित्यं कुर्यात् प्रदक्षिणम्॥ ८॥ श्रतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां सजनस्य च। सामान्यं भोजनं भृत्येः पुरुषस्य प्रदास्यते॥ ९॥

वश्रधाला आदि पवित्र स्थानः वेलः देवाल्यः चौराहाः . ब्राह्मणः धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य ( देवसम्बन्धी वृक्ष )— इनको तदा दाहिने फरके चले। ग्रहस्य पुरुपको घरमें अति-थियों, त्रेवको और स्वजनोंके लिये भी एकस्य मोजन बन-

बाना श्रेष्ठ माना गया है ॥ ८-९॥

सायं मातर्भनुष्याणामञ्चनं चेद्निर्मितम् । मान्तरा भोजनं दृष्टमुरवासी तथा भवेत् ॥ १० ॥

धास्त्रमें मनुष्योंके लिये सायकाल और प्रातःकाल दो ही समय भोजन करनेका विधान है। बीचमें भोजन करनेकी विधि नहीं देखी गयी है। जो इस नियमका पालन करता है) उसे उपवास करनेका फल प्राप्त होता है।। १०॥

होमकाछे तथा जुड्डमुतुकाछे तथा घजन्। अनन्यस्रीजनः प्राक्षे प्रह्मचारी तथा भवेत् ॥ ११॥

जो होमके समय प्रतिदिन हवन करताः ऋद्वकालमें क्षीके पात जाता और पराबी स्त्रीपर कभी दृष्टि नहीं डाळताः वह बुद्धिमान् पुरुप ब्रह्मचारीके समान माना जाता है ॥११॥ असूतं ब्राह्मणोच्छिप्टं जनन्या हृद्यं स्वतम् । तज्जनाः पर्युपासन्ते सत्यं सन्तः समासते ॥१२॥

ब्राह्मणको भोजन करानेके वाद वचा हुआ अन्न अमृत है। वह माताके स्वत्यकी मांति हितकर है। उक्का जो छोग स्वेयन करते हैं) वे श्रेष्ठ पुरुष स्वयस्त्ररूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर छेते हैं॥ १२॥

छोष्टमदां तृणच्छेशे नजवादी तुयो नरः। नित्योच्छिष्टः शंकुशुको नेहायुर्विन्दते महत्॥ १३॥

जो मनुष्य मिद्दीके देखे फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चवाता, यदा चूटे हाथ और जूटे मुँद रहता है तथा खूँट्रीमें वैंधे हुए तोतेके समान पराबीन जीवन विताता है) उसे इस जगतमें बड़ी आसु नहीं मिळती !! २३ ||

यजुषा संस्कृतं मांसं निवृत्तो मांसभक्षणात्। न भक्षयेद् वृथामासं पृष्टमांसं च वर्जयेत्॥ १४॥ नो मार-मक्षण न करता हो; वह यजुर्वेदके मन्त्रोंद्वारा

सस्कार किया हुआ सास भी न खाय। ज्यर्थ मास और श्राद्ध-श्रेष सास भी वह त्याग दे।। १४॥

स्वदेशे परदेशे वा अतिथि नोपवासयेत्। काम्यकर्मफर्ळ ळव्या गुरूणामुपपादयेत्॥१५॥

मनुष्य स्वदेशमे हो या परदेशमे-अपने पास आये हुए अतिभिको भूखा न रहने दे। सकाम कर्तव्यकर्मोके फलरूपर्मे प्राप्त पदार्थ अपने गुरुकर्नोको निवेदित कर दे॥ १५॥

गुरुस्य आसर्ते देयं कर्तव्यं चाभिवादनम् । गुरुनस्यक्यं युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया ॥ १६ ॥

गुरुजन पंघारें तो उन्हें बैठनेके लिये आसन दे, प्रणाम करे, गुरुऑकी पूजा करनेसे मनुष्य आयु, यग और लक्ष्मीसे सम्मन होते हैं ॥ १६ ॥

नेक्षेतादित्यमुद्यन्तं न च नग्नां परस्त्रियम्। मैथुनं सततं धर्म्यं गुद्धे चैच समाचरेत्॥१७॥

उनते हुए सुर्वेकी शंस न देखे, नगी हुई परायी स्त्रीकी ओर दृष्टि न हाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकालके समय अपनी ही पत्नीके साथ एकान्त खानमें समागम करे॥१७॥ सीर्थानां हृद्यं तीर्थं ग्रुचीनां हृद्यं ग्रुचिः।

तिथाना हृदय तथि युचाना हृद्यं युचिः। सर्वमार्यकृतं चौक्ष्यं वालसंस्पर्शनानि च ॥ १८॥ तीयोमें श्रेष्ठ तीर्थं विद्युद्ध हृदय है। पवित्र बस्तुओंमें

अतिपवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है । शिष्ट पुरुष जिसे आचरणमें छाते हैं। वह आचरण सर्वश्रेष्ठ है । चॅनर आदिमें छगे हुए गायकी पूँछके बालांका स्पर्श भी शिष्टाचारानुमोदित होनेके कारण शुद्ध है ॥ १८॥

दर्शने दर्शने नित्यं सुखप्रश्नमुदाहरेत्। सार्यं प्रातक्ष्य विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम्॥ १९॥ परिचित मनुष्यने जन-जन मेंट हो। चदा उसका क्रशल-

समाचार पूछे । सायकाल और प्रातःकाल दोनो समय ब्राह्मणी-को प्रणाम करे, यह शालको आजा है ॥ १९ ॥ देवागारे गर्वा प्रभ्ये ब्राह्मणानां कियापथे । स्वाच्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ २० ॥

देवमन्दरमें, गीओके बीचमें, ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मोर्मे, शास्त्रोंके खाष्यायकालमें और भोजन करते समय दाहिने हायसे काम ले ॥ २०॥

सायं प्रातस्य विप्राणां पूजनं च यथाविधि । पण्यानां शोभते पण्यं कृषोणां वाद्यते कृषिः ॥ २१ ॥ बहुकारं च सम्सानां वाद्ये वाद्ये गवां तथा ।

चवेरे और शाम दोनी छमय विधिपूर्वक ब्राह्मणीका पूजन (चेवा-सत्कार) करना चाहिये । यही व्यापारों में उच्चा व्यापारों से उच्चा व्यापार की छोना पाता है और यही खेती में उच्चे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फळदायक है। ब्राह्मण पूजक पुष्पके विविध अजोकी इद्धि होती है और उसे वाहनों में गोजातिक क्षेत्र वाहन सुखम होते हैं॥ २१६ ॥

सम्पन्नं भोजने नित्यं पानीये तर्पणं तथा॥ २२॥ सुश्दतं पायसे ब्याद् यवाग्वां कसरे तथा।

भोजन करानेके पश्चात दाता पछे कि क्या भोजन सम्पन्न हो गया ? ब्राह्मण उत्तर दे कि सम्पन्न हो गया । इसी प्रकार जल पिलानेके बाद दाता पूछे तृति हुई क्या ! बाह्मण उत्तर दे कि अच्छी तरह तृप्ति हो गयी। खीर खिळानेके वाद जब यजमान पुछे कि अच्छा बना था न ! तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौका इलुआ और खिचडी खिळानेके बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिये॥ २२५॥ रमश्रुकर्मणि सम्प्राप्ते क्षुते स्नानेऽथ भोजने। व्याधितानां च सर्वेषामायुष्यमभिनन्दनम् ॥ २३ ॥

इजामत बनाने। छींकने। स्नान और मोजन करनेके बाद हरेक मनुष्यको तथा सभी अवस्थाओमे सम्मर्ण रोगियोंका कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणोको प्रणाम आदिसे प्रसन्न करें। इससे उनकी आयु बढ़ती है ॥ २३ ॥

मत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदातमनः शक्त । सह ख़ियाथ शयनं सह भोज्यं च वर्जयेत ॥ २४॥

सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाय न करे । अपनी विद्यापर द्वप्रिन डाले। स्त्रीके साथ एक शय्यापर सोना और एक थालीमें भोजन करना छोड़ दे॥ २४॥

त्वंकारं नामधेयं च ज्येष्टानां परिवर्जयेत । अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥ २५ ॥

अपनेसे बड़ोका नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। जो अपनेसे छोटे या समवयस्क हों। उनके लिये वैसा करना दोषकी बात नहीं है ॥ २५ ॥

हृद्यं पापचृत्तानां पापमाख्याति चैकृतम्। शानपूर्व विनर्यन्ति गृहमाना महाजने ॥ २६॥

पापियोंका हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदिका विकार ही उनके पापोको बता देता है। जो छोग जान-बूझ-कर किये हुए पापको महापुरुषोंसे छिपाते हैं, वे गिर जाते हैं॥

छादयत्यबहुश्रुतः । बानपूर्वकृतं पार्य नैनं मनुष्याः पश्यन्ति पश्यन्त्येव दिवौकसः ॥ २७ ॥

मूर्ख मनुष्य ही जान-जूझकर किये हुए पापको छिपाता है। यद्यपि उस पापको मनुष्य नहीं देखते हैं। तो भी देवता-

लोग तो देखते ही हैं ॥ २७ ॥

पापमेवानुवर्तते । पापेनापिहितं हृति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भीषमयुधिष्ठिरसंबादे काचारविधौ त्रिनवस्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९३॥ पार्प

सदा सुख भोगते हैं ॥ ३३ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवमैपर्वमें मोप्य-युविष्ठिरसंबादके प्रसङ्गमें आचारिविविषयक

धर्मेणापिहिलो धर्मो धर्ममेवानुवर्नते । धार्मिकेण कतो धर्मो धर्ममेवानवर्तते ॥ २८॥

पापी सनुष्यका पापके द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पापमें ही लगाता है और धर्मात्माका धर्मतः ग्रुत रक्ता हुआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रवृत्त करता है ॥ २८ ॥

> पापं कृतं न सारतीह मुहो विवर्तमानस्य तदेति कर्तुः। राहर्यथा चन्द्रमुपैति चापि पापसुपैति कर्म॥ २९॥ तथावधं

मूर्ख मनुष्य अपने किये हुए शापको याद नहीं रखता। परंतु पापमें प्रकृत हुए कर्ताका पाप स्वय ही उसके पीठे लगा रहता है, जैसे राहु चन्द्रमाके पास स्वतः पहुँच जाता है। उसी प्रकार उस मूढ मनुष्यके पास उसका पाप स्वय चला जाता है ॥ २९॥

आदाया संचितं द्रव्यं दुःखेनैबोपभुज्यते। तद् बुधा न प्रशंसन्ति मरणं न प्रतीक्षते ॥ ३०॥

किसी विशेष कामनाकी पूर्तिकी आशासे लो धन संचित करके रखा गया है। उसका उपभोग दृःखपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान् पुरुष उसकी प्रगंसा नहीं करते हैं। क्योंकि मृत्यु किसीकी कामना-पृतिके अवसरकी प्रतीका नहीं करती है ॥ ३० ॥

मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीपिणः। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत् ॥ ३१ ॥

मनीषी पुरुषोंका कथन है कि समस्त प्राणियोंके लिये मनद्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मनते सन्पूर्ण जीवींका कल्याण सोचता रहे ॥ ३१ ॥

एक एव चरेद् धर्म नास्ति धर्मे सहायता। केवलं विधिमासाद्य सहायः कि करिप्यति॥ ३२॥

केवल वेदविधिका सहारा लेकर अकेले ही धर्मन आचरण करना चाहिये । उसमें सहायताकी आवश्यक्ता नहीं है । कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा ?॥ ३२॥ धर्मों योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि । सुखं धर्माञ्छश्वत्तैरुप्रभुत्यते ॥ ३३ ॥

धर्म ही मनुष्योंकी योनि है। वही स्वर्गम देवताओंना अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात् धर्मके ही दर्जन

एक सी तिरानवेदों अध्याय पूरा हुआ॥ १०३॥

# चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः

अध्यात्मज्ञानका निरूपण

युधिष्ठिर उवाच

अध्यातमं नाम यदिदं पुरुपस्येह चिन्त्यते। यद्भ्यातमं यथा चैतत् तन्मे त्रृहि पितामह ॥ १ ॥

गुधिष्ठिरने पूछा—पितामह । गार्क्षोमें मनुष्पके लिये अध्यासके नामसे जिनका विचार किया जाता है। वह अध्यासन ज्ञान क्या है और कैश है। वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ कुतः सृष्टिमिदं विश्वं ब्रह्मन् स्थावरजङ्गमम् । प्रख्ये कथमभ्येति तन्मे वक्तुमिहाह्सि ॥ २ ॥

ब्रह्मन् । इस चराचर जगत्की उद्धि किमसे हुई है और प्रलयकालमें इसका लय किल प्रकार होता है; इस विषयका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

अध्यात्ममिति मां पार्थ यदेतद्ञुपृच्छिति । तद् व्याख्यास्यामि तेतातश्रेयस्करतमं सुखम् ॥ ३ ॥

भीप्पञ्जीते कहा—वात | कुन्तीनन्दन | तुम जिस अध्यातमानके विपयमें पूछ रहे हो। उसकी व्याख्या में द्वम्हारे लिये करता हूँ; वह परम कल्याणकारी और सुख-स्वरूप है ॥ ॥

सिप्टमळयसंयुक्तमाचार्यः परिवृशितम् । यज्ज्ञात्वा पुरुषो छोकेप्रीति सीख्यं च विन्दृति । फळळाभञ्च तस्य स्थात् सर्वभूतद्दितं च तत् ॥ ४ ॥

व्याचार्योने चिष्टि और प्रलयकी ब्याप्ताके साथ व्यव्यात्म-भानका वित्रेचन किया है, जिसे जानकर मनुष्य इस समारमें युख और प्रसन्ताका मागी होता है । उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति भी होती है । वह अध्यात्मज्ञान समस्त प्राणियोंके व्यि हितकर है ॥ ४॥

पृथिनी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पश्चमम् । महाभूनानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाप्ययौ॥ ५॥

पृष्वी, वायु, आकारा, जल और अम्न-चे पॉच महा-भृत सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके खान हैं ॥५॥ यतः खुष्टानि तत्रैब तानि थान्ति पुनः पुनः। महाभूतानि भूतेम्यः सागरस्योर्मयो यथा॥ ६॥

जेंवे छहरें प्रमुद्ध प्रकट होकर फिर उसीमें छीन हो जाती हैं, उसी प्रकार वे पॉच महाभूस भी जिस परमास्मारे उत्तत्र हुए हैं, उसीमें सब प्राणियोंके सहित बारसार छीन होते हैं॥ ६॥

प्रसार्य च यथाङ्गानि कुर्मः संहरते पुनः। तद्वद् भृतानि भृतात्मा स्प्रानि हरते पुनः॥ ७॥

चेत कछुआ अपने अर्ज्जाको पैळाकर पुनः समेट लेता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण मूर्तीके आत्मा परव्रक्ष परमेश्वर अपने रचे हुए सम्पूर्ण भूतींको फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट

हेते हैं ॥ ७ ॥

महाभूतानि पञ्चेष सर्वभूतेषु भूतऋत् । अकरोत् तेषु वैपम्यं तत्तु जीवो न पश्यति ॥ ८ ॥ समर्थं भृतोकी स्रष्टि करनेवाले परमात्माने स्व प्राणियोंके

उप्पूण भूतका खार करनवाल परमासान उन आणियान शरीरोम पॉच ही महाभूतोंको खापित किया है। परतु उनमें विषयमता कर दी है—किसी महाभूतके अश्वको अधिक और किसीके अश्वको कम करके रक्ता है। उस वैपम्यको साधारण जीव नहीं देख पाता ॥ ८ ।।

शब्दः श्रोत्रं तथा खानि त्रयमाकाशयोनिजम्। वायोः स्पर्शस्तथा चेष्टा त्वक् चेव त्रितयं स्मृतम्। ९ । शब्दगुण, श्रोत्र इन्द्रिय और शरीरके समूर्ण छिद्र-ये

धन्दगुण, श्रात्र इन्त्रिय और शरीरके सम्पूर्ण छिद्र-ये तीन आकाशके कार्य हैं । स्पर्गः चेश और त्विगिन्द्रिय-ये तीन वायुके कार्य माने गये हैं ॥ ९ ॥

क्ष्पं चश्चस्तथा पाकस्त्रिविधं तेज उच्यते । रसः क्षेद्रश्च जिद्धान्व चयो जलगुणाः स्मृताः॥ १० ॥ रूपः नेत्र और परिपाक-ये तीन तेजके कार्य यताये जाते

रूप नेत्र और पारपाक-य तान तजक काय वताये जाते हैं। रस, जिद्धा तथा क्लेद ( गीलापन )—ये तीन जलके गुण अर्थात् कार्य माने गये हैं॥ १०॥

धेयं ब्राणं शरीरं च पते भूमिगुणास्त्रयः। महाभूतानि पञ्चेय पष्टं च मन उच्यते॥११॥

गन्यः प्राणेन्द्रिय और शरीर-ये तीन भूमिके गुण अर्यात् कार्य हैं। इस प्रकार इस शरीरमें पाँच महाभूत और छठा मन हैं। ऐसा बताया जाता है ॥ ११ ॥

इन्द्रियाणि मनश्चैव विद्यानान्यस्य भारत। सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रहाः पुनरएमः॥१२॥

भरतनन्दन । श्रोत्र आदि पॉच इन्द्रियों और मन-ये जीवात्माको विपयोंका ज्ञान करानेवाले हैं। शरीरमें इन छःके अतिरिक्त सातनीं बुद्धि और आठवों क्षेत्रज्ञ है॥ १२॥ यक्षुराळोचनायेंच संशयं कुरुते मनः। बुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्रज्ञः साक्षिवत् स्थितः॥ १३॥

इन्हियाँ विषयोंको अहण कराती हैं। मन सकस्प-विकस्प करता है। हुद्धि निश्चय करानेवाळी है और क्षेत्रज्ञ (आत्मा) खाडीकी साँति खित रहता है। १३॥

कर्ष्वं पादतलाभ्यां यद्वीक्चोर्ध्वं च पदयति । पतेन सर्वेमेवेदं विद्ययभिन्याप्तमन्तरम् ॥ १४॥

दोनों पैरोंके तलेंहि हेकर ऊपरतक जो शरीर स्थित है। उसे जो साक्षीमृत चेतन ऊपरनीचे सन ओरसे देखता है। वह इस सरे शरीरके भीतर और वाहर सब लगह न्यास है। इस बातको तुम अच्छी तरह समझ हो॥ १४॥

म० स० ३--१. १२--

पुरुषैरिन्द्रियाणीह बेदितब्यानि हत्स्तराः। तमो रजश्च सत्त्वं च तेऽपि भावास्तराश्चिताः॥ १५॥

सभी भनुष्योको अपनी इन्द्रियों (और मन-बुद्धि) की देख-माल करके उनके विपयमे पूरी जानकारी रखनी चाहिये; क्योंकि सखा रज और तम-ये तीनो गुण उन्होंका आश्रय लेकर रहते हैं ॥ १५ ॥

पतां बुद्ध्वा नरो बुद्ध्या भूतानामागति गतिम्। समवेक्य शनैश्चेव लभते शममुत्तमम् ॥ १६ ॥

मनुष्य अतनी बुद्धिके बल्ले इन सबको और जीवोके आवागमनकी अवस्थाको जानकर धनैः शनैः उसपर विचार

करनेसे उत्तम शान्ति पा जाता है ॥ १६ ॥

गुणैर्नेनीयते बुद्धिर्बुद्धेरेवेन्द्रियाण्यपि । मनःषष्ठानि सर्वाणि तद्भावे कृतो गुणाः ॥ १७ ॥

तम आदि गुण बुद्धिको बारंबार विपयोंकी ओर ले जाते हैं। तथा बुद्धिके साथ-साथ मनसहित पाँचीं इन्द्रियोंको और उनकी समस्त चुचियोंको भी ले जाते हैं। उस बुद्धिके समावर्में गण कैसे वह सकते हैं १ ॥ ३७ ॥

गुण कैंचे रह सकते हैं ! || १७ ||

इति तन्मयमेवैतत् सर्वे स्थावरजङ्गमम्। मळीयते चोङ्गचति तस्मानिर्दिश्यते तथा ॥१८॥

यह चराचर जगत बुद्धिके उदय होनेपर ही उत्पन्न होता है और उसके अयके साथ ही लीन हो जाता है; इस्तिये यह सारा प्रपन्न बुद्धिसय ही है; अत्यय श्रुतिने सबकी बुद्धिरूपता-का ही निर्देश किया है ॥ १८॥

चेन पश्यति तच्चक्षः श्रुणोति श्रोत्रमुच्यते । जिन्नति व्राणमित्याह्न रसं जानाति जिह्नया ॥ १९ ॥

हुद्धि जिसके द्वारा देखती है। उसे नेत्र और जिसके द्वारा सुनती है। उसे श्रोत्र कहते हैं। इसी प्रकार जिससे वह सूंचती है। उसे श्राण कहा गया है। वहीं जिद्वाफे द्वारा रसका अनुमव करती है।। १९॥

त्वचा स्पर्शयते स्पर्शे बुद्धिविक्रियतेऽसकृत् । येन प्रार्थयते किञ्चित् तदा भवति तन्मनः ॥ २० ॥

बुद्धि स्वचासे स्वर्शका वोष प्राप्त करती है। इस प्रकार मह बार्रवार विकारको प्राप्त होती रहती है। वह जिस करणके द्वारा जितका अनुमव करना चाहती है। मन उसीका रूप धारण कर ठेता है॥ २०॥

अधिष्ठानानि बुद्धेहिं पृथगर्थानि पञ्चघा । इन्द्रियाणीति यान्याहुस्तान्यददयोऽधितिप्रति ॥ २१ ॥ भिन्न-भिन्न विवयोको ग्रहण करनेके लिये वो बुद्धिके

ामकानमक ।वनपान वहुन करिता वहुन का अध्या पाँच अधिष्ठान हैं, उन्हींको पाँच हिन्दियाँ कहते हैं। अहस्य जीवात्मा उन यदका अधिष्ठाता (प्रेरक ) है ॥ २१ ॥ पुरुषे तिष्ठती चुद्धिस्त्रिपु भावेषु वर्तते । कहाचिरुस्त्रभते प्रीति कहाचिर्द्युशोचिति ॥ २२ ॥ न सुखेन न दुःखेन कहाचिर्दाए वर्तते ।

नीनात्मके आभित रहकर बुद्धि (सुल, दुःख और मोह ) तीन मार्वोमे खित होती है। वह कभी तो प्रकत्ताश अनुभव करती है, कभी जोकमें ब्रुवी रहती है और कभी सुख और दुःख दोनोके अनुभवते रहित मोहान्छन हो जाती है॥ २२६॥

पर्वं नराणां मनसि त्रिष्ठु भावेण्यवस्थिता ॥ २३॥ सेयं भावात्मिका भावांस्त्रीनेतानतिवर्तते । सरितां सागरो भर्ता महावेळामियोर्मिमान् ॥ २४॥

इस प्रकार वह मनुष्योंके मनके मीतर तीन मानींम अवस्थित है, यह मानात्मिका बुद्धि (समाधि अवस्थारें) सुख, दुःख और मोह-इन तीनों मानींको लॉब जाती है। टीक उसी तरह जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र उत्ताल तरहोंने संयुक्त हो अपनी विशाल तटम्मिको भी कमी-कमी लॉब जाता है।। २१-२४।।

स्रतिभावगता बुद्धिभवि मनसि धर्तते। प्रवर्तमानं तु रजस्तद्भावमनुवर्तते॥२५॥

उपर्युक्त मार्गेको छाँच जानेपर भी बुद्धि भावालक मनर्मे स्क्मरूपने स्थित रहती है। तलखात् समाधिन उत्पानके समय प्रकृश्यात्मक रजोगुण बुद्धिभावका अनुसरण करता है। इन्द्रियाणि हि सर्वाणि प्रवर्तयति सा तहा। ततः सन्दं तमोभावः शीतियोगात् प्रवर्तते॥ २६॥

उस समय रजोगुणसे युक्त हुई बुद्धि सारी इन्हिमीकी
प्रश्निमें रूपा देती हैं । तदमन्तर विषयोंने सम्बन्धे प्रीति
स्प सन्तराण प्रकट होता है। उसके बाद पुरुपके आसिक्ति सारीय प्रावक व्यापक सारीक आदि दोषींसे तमोमय भावका उदय होता है। रहे।! प्रीतिः सन्तर्थ रजः शोकस्तमो मोहस्तु ते प्रयः। ये ये च भावा लोकेऽस्मिन् सर्वेण्वेतपु में निष्ठु। रशः प्रसन्तता या हर्ष सन्तर्गणका कार्य है। शोक रजोगुणस्य

भवजता या इथ चन्वपुणका काव र वाक र वाक है। वै है और मोह तमोगुणस्य । इव संवारमें को जो माव हैं। वै सब इन्हीं तीजोंके अन्तर्गत हैं ॥ २० ॥ इति दुद्धिगतिः सर्जा व्यास्याता तव भारत । इतिद्वयाया च सर्जाणि विजेतव्यानि धीमता ॥ २८ ॥ भारत । इस प्रकार मैंत्र दुम्हारे समक्ष दुद्धिकी वर्ष्ण

भारत । इस प्रकार मन तुम्हार समय तुम्हार समय तुम्हार करें ।

ग्रितिका विश्वद विक्वन किया है। हादिमान पुरुषको जारिये
कि वह अपनी समूर्ण इन्द्रियोंको काव्म रक्षे ॥ २८ ॥
सस्य रजस्तमध्येच प्राणिनां सिधाताः सदा ।
जिविधा चेदना चेच सर्वसस्येपु हद्यान ॥ २९ ॥
सार्त्विकी राजसी चेच तामसी चेति भारत ।

भारत । वत्व, रज और तम-ये तीन गुण वहा ही प्राणियोमें स्थित रहते हैं और इनके कारण उन वस जीवोंने सारिवकी: राजवी और तामबी-यह तीन प्रकारनी अवस्ति देखी जाती है ॥ २९६ ॥ सुस्वस्पर्याः सस्वसुणो दुःखस्पर्यो रजोगुणः। तमोगुणेन संयुक्ती भवतोऽध्यावहारिकी ॥ ३०॥

सत्त्वगुण सुखकी अनुभृति करानेवाखा है, रबोतुण दुःख-की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोतुण (मोह) से संयुक्त होते हैं, तब व्यवहारके विषय नहीं रह जाते ॥३०॥ तज्ञ यत् प्रीतिसंयुक्तं काचे मनसि वा भवेत् । वर्तते सारिवको भाव इत्याचक्षीत तद्य तथा ॥ ३१॥

जब शरीर या मनमें किसी प्रकारते भी प्रसन्नताका माव हो। तब यह कहना चाहिये कि साचिकभावका उदय हुआ है ॥

अथ यद् दुःखसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः। प्रवृत्तं रज्ञ इत्येव तत्र संरभ्य चिन्तयेत्॥३२॥

जन अपने मनमें हु:खंधे युक्त अप्रस्त्रताका मान जाउत् हो: वन यह समझना चाहिये कि रजोगुणकी प्रश्नित हुई है । अत: उस दु:खंको पाकर मनमें चिन्ता न करे (क्योंकि चिन्तासे दु:खं और बहता है ) ॥ ३२ ॥ अथ चनमोह संयुक्तमन्यकाविषयं भवेत ।

भय यन्माहसयुक्तमन्यकावयय भवत्। अप्रतक्यमविशेयं तमस्तदुप्धारयत्॥ ३३॥

जब मनमें कोई मोहयुक्तभाव पैदा हो और किसी भी इन्द्रियका विषय स्वष्ट जान न पड़े, उसके विषयमें कोई तकें भी काम न करे और वह किसी तरह समझमें न आहे, तर यही निश्चय करना चाहिये कि तमोगुणकी हृदि हुई है। महर्थः मीतिरानन्दः सुखं संशान्तविचता।

करांचिदभिवर्तन्त इत्येते सास्विका गुणाः ॥ ३४ ॥ जव मनमें किसी मकार भी अत्यन्त इर्थः प्रेमः आनन्तः

जब मनमें कियों प्रकार भी अत्यन्त हुएँ। ग्रेमः आनन्दः ग्रुख और शान्तिका अनुभव हो रहा हो। तब हन गुणोंको शास्त्रिक समझना चाहिये ॥ ३४॥

अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथाक्षमा । लिङ्गानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेत्वहेतुभिः ॥ ३५ ॥

जिन समय किसी कारणसे या विना कारण ही असतीप, शोकः सतापः छोम और अवहमशीखताके मान दिखायी दें तो उन्हें राजोगुणका चिह्न जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ अवमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्यतिन्द्रता । कर्यचिद्रभिवर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ ३६ ॥

इसी प्रकार जद अनुमान, मोह, प्रमाद, स्वाप्त, निदा और आखस्य आदि दोप किसी तरह भी घेरते हों तो उन्हें तमोराजके ही विविध रूप समझे !! ३६ !!

हूरां चहुधानामि प्रार्थनासंदायात्मकम्। मनः सुनियतं यस्य स सुसी प्रेत्य चेह च ॥ ३७॥

जितक दूरतक दौड़ लगानेवाल और अनेक विषयोंकी ओर जानेवाल कामनायुक्त धंधयात्मक मन अच्छी तरह वशमें हो जाता है, वह मनुष्य इहलोक्तमें तथा मरनेके बाद परलोक-में भी खुली होता है ॥ ३०॥ सस्त्रदेशक्रवापेरेतव्हन्तरं एस्य स्ट्रमयोः।

स्जते तु गुणानेक एको न स्जते गुणान् ॥ ३८॥

हुद्धि और आत्मा—ये दोनों ही स्क्ष्म तच्च हैं तथापि इनमे वडा मारी अन्तर है । द्वम इस अन्तरपर दृष्टिपात करों । इनमें हुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा गुणोंकी सृष्टित अलग रहता है ॥ ३८॥ मशकोहुम्बरी वापि सम्प्रयुक्तों यथा सन्।।

अन्योन्यमेती स्थातां च सम्प्रयोगस्तथा तयोः॥ ३९॥ दैते गूलरका फल और उसके भीतर रहनेवाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरेसे अलग है, उसी प्रकार दुद्धि और आत्मा दोनोंका एक साथ रहना और भिन-भिन

होना समझना चाहिये ॥ ३९ ॥

पृथग्भृतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा । यथा मत्स्यो जलं चैव सम्प्रयुक्तौ तथैव तौ ॥ ४० ॥

वे दोनों स्वमायसे ही अलग-अलग हैं तो भी सदा एक दूसरेंसे मिले रहते हैं। ठीक वैसे ही, जैसे महाली और जल एक दूसरेंसे प्रथक् होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं। यही स्थित मुद्रि और आत्माकी भी है।। ४०॥ च गुणा विह्रासमान स गुणान वेसि सर्वश्वाः।

न गुणा विदुध्तत्मान स गुणान् वात्त सवशः। परिद्रष्टा गुणानां तु संस्प्रान्त्मन्यते तथा॥ ४१॥

स्त्व आदि गुण जड होनेके कारणआत्माको नहीं जानते। किंतु आत्मा चेतन है, इविडिये वह गुणोको सब प्रकारसे जानता है। यथा। आत्मा गुणोका साथी है, अतः उनसे सर्वया मिन्न है तो भी वह अपनेको उन गुणोले समुक्त मानता है।। इन्हियेच्तु प्रदीपार्थ सुस्तेत शुद्धिसहमै।। विविचेचेटरजानद्विः प्रसातमा प्रदीपवस्॥ ४२॥

जैसे घड़ेमे रक्सा हुआ दीनक घड़ेके छेदोसे अपना मकाश फैलाकर वस्तुओंका ज्ञान कराता है। उसी प्रकार परमात्मा शरीरके भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञानसे जून्य इन्द्रियों तथा मन्सुद्धि इन सातिके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंका अनुमव कराता है। १४२॥

स्वते हि गुणान् सत्त्वं क्षेत्रक्षः परिपक्ष्यति। सम्प्रयोगस्तयोरेष सत्त्वक्षेत्रक्षयोर्ध्वयः॥ ४३॥

बुद्धि गुणोकी छिए करती है और आत्मा साक्षी यनकर देखता रहता है। उन बुद्धि और आत्माका यह संयोग अनादि है॥ आक्षयो नास्ति सरवस्य क्षेत्रकारम च कक्ष्मन । सरवं मनः संस्कृतते न गुणान् चै कहाचन ॥ ४४॥

हुद्धिका परमात्माके विवा दूक्य कीई आअय नहीं है और क्षेत्रनका भी कोई दूमरा आअय नहीं है हुद्धि । मनेवे ही धनिष्ठ सम्बन्ध रखती है । गुणोंक साथ उसका साहात् सम्पर्क कदापि नहीं होता ॥ ४४॥

रइमींस्तेपां स मनसा यदा सम्यङ्नियञ्छति।

सदा प्रकारातेऽस्थातमा घटे दीपो ज्वलन्तिय ॥ ४५ ॥ सव जीव दुद्धिरूपी सारांथ और मनरूपी वागहोरद्वारा इन्द्रियरूपी अर्थोंकी लगाम अच्छी तरह कावूमें रखता है। तव पड़ेमें रक्ले हुए प्रव्विकत दीवकके समान अपने मीतर ही उसका आरमा प्रकाशित होने लगता है ॥ ४५ ॥ त्यक्त्वा यः प्राइतं कर्म तित्यमातमरतिर्मृतिः । सर्वभृतातमभूस्तसात् स गच्छेत् समां गतिम् ॥ ४६॥

जो सांसारिक कर्मोंका परित्याप करके सदा अगने-आपर्मे ही अनुरक्त रहता है। वह मननशील मुनि सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा होकर परम गतिको प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ यथा चारिचरः पक्षी सिळिलेन न लिप्पते । एचमेच क्रतप्रको भृतेषु परिचर्तते ॥ ४०॥

जैसे जलचर पश्ची जलसे लिस नहीं होता, उसी प्रकार विश्रद्धबुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिस रहकर ही सम्पूर्ण भतोंमें विचरता है॥ ४७॥

भूतीमं विचरता है॥ ४७॥ एवं सभावमेवेतत् सबुद्धया विहरेश्वरः। अञोजसम्हर्ण्यंस्र समो विगतमत्सरः॥ ४८॥

यह आत्मतत्त्व ऐसा ही निर्लिश एवं शुद्ध-बुद्धिस्वरूप है; ऐसा अपनी बुद्धिके द्वारा निश्चय करके शानी पुरुष हर्षे, शोक और मास्तर्य-दोपसे रहित हो सर्वत्र समानमाव रखते हुए विचरे॥ ४८॥ स्वभावयुक्त्या युक्तस्तु स नित्यं सुजते गुणान्।

जर्मनाभिर्यथा सूत्रं विश्वयास्तन्तुवव् गुणाः ॥ ४९ ॥ आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित रहकर ही बदा गुणांकी

स्रष्टि करता है। टीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपने खरूपमें स्थित रहती हुई ही जाला बनाती है। मकड़ीके जालेके ही समान समझ गुणोंकी बचा समझनी चाहिये॥ ४९॥ प्रध्यस्ता न नियतन्ते नियुचिनोंपळभ्यते।

प्रत्यक्षेण परोक्षं तद्युमानेन सिष्यति॥५०॥ एवमेकेऽध्यवस्मित निवृत्तिरिति चारे। सभयं सम्प्रधार्यतद् व्यवस्थेत यथामति॥५१॥

आत्मसाक्षात् हो जानेपर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी सर्वथा निश्चन नहीं होते हैं। क्योंकि उनकी निश्चन प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है। जो परोक्ष वस्तु है। उसकी तिद्धि अनुमानसे होती है। एक श्रेणीके विद्यानोंका ऐसा ही निश्चय है। दूवरे लोग यह मानते हैं कि गुणोंकी सर्वथा निश्चय जाती है। इन दोनों मर्तीपर मलीमोंति विचार करके अपनी बुद्धिके अनुसार यथार्थ वस्तुका निश्चय करना चाहिये॥ इतीमं हृदयग्रनिंथ बुद्धिमेदमयं ब्हम्। विमुच्य मुखमासीत न शोचेचिन्छन्नसंशयः॥ ५२॥

बुद्धिके द्वारा कस्पित हुआ जो मेद है। वही हृदयकी सुदृढ गाँठ है। उसे खोलकर संगयरहित हो शानवान् पुरुप

मुखते रहे, कदापि शोक न करे ॥ ५२ ॥ मिलनाः प्राप्तुगुः शुद्धि यथा पूर्णी नदीं नपाः । अवगाद्य सुविद्यासो विद्धि झानमिदं तथा ॥५३॥ जैसे मैठे शरीरवाले मनुष्य जलसे परी हुई नदीमें नहा-

घोकर साफसुयरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस जानम्बी नहींसे अवगाहन करके मिलन-चित्त मतुष्य भी शुद्ध एव जान-सम्पन्न हो जाते हैं; ऐसा जानो ॥ ५३ ॥

महानद्या हि पारहस्तप्यते न तदन्यथा। न त तथ्यति तस्वद्यः फल्ले याते तरस्यत ॥ ५४॥

किसी महानदीके पारको जाननेवाल पुरुष केवल जानने माथसे कृतकृत्य नहीं होता। जवतक वह नौका आदिके द्वाग वहाँ पहुँच न जाय, तवतक वह चिन्तामें सत्तत ही रहता है। परंतु तत्वल पुरुष ज्ञानमाथमें ही समार मागरसे पार हो जाता है। उसे संताप नहीं होता। स्पोकि यह भान स्वय ही पुरुखकूष है।। ५४॥

एवं ये विदुराध्यातमं केवलं ज्ञातमुत्तमम् ॥ ५५॥ एतां बुद्ध्या नरः सर्वां भूतानामार्गात गिनम् । अवेक्य च रानेर्वुद्धया उभते शमनं ततः ॥५६॥

जो मनुष्य बुद्धिते जीवोंके इस आवागमनपर शनैः शनैः विचार करके उस विशुद्ध एव उत्तम आस्यानिक गानग्रे प्राप्त कर लेता है। वह परम शान्ति पाता है ॥ ५५-५६ ॥ निवर्गो यस्य विदितः प्रेक्ष्य यश्च विमुश्चित । अन्विष्य मनसा युक्तस्तस्यदर्शी निरुत्युकः॥ ५७॥

जिसे धर्म, अर्थ और काम—इन तीनोंका टीक टीक इन है, जो खूद सोच-समझकर उनका परित्याय कर चुरा है और जिसने मनके द्वारा आत्मतत्त्वका अनुस्थान परित्या योगयुक्त हो, आत्माने मिन्न बस्तुके लिये उत्तुकताका त्याग-कर दिया है, वही नरवदर्शी है ॥ ५७॥ न चारमा शक्यते इन्द्रिमिन्ट्रियेश्च विभागशः।

तज्ञ तज्ञ विख्छेश्च दुर्गायेश्चारुतात्मितः॥ ५८॥ जिन्होने अपने यनको वश्चमें नहीं किया है। वे भिन्न मिन्न विपयोकी ओर प्रेरित हुई दुनिवार्य इन्द्रिगेंद्ररा आत्माका साधारकार नहीं कर सकते॥ ५८॥ एतद् युद्धस्वा अवेद् युद्धः किमन्यद् युद्धलक्षणम्।

विज्ञाय तिद्ध मन्यन्ते छत्तरुत्या मनीपिणः ॥ ५९॥ यह जानकर सतुक्य जानी हो जाता है। जानीका हवके सिया और क्या लक्षण हैं श्रेमीक मनीपी पुरुप उन प्रमाम तत्त्वको जानकर ही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं॥ ५९॥

त्त भवति विदुर्गा ततो भयं यद्विदुर्गा सुमहद् भयं भवेत्। न हि गतिरधिकास्ति कस्यचित्

स्रति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम् ॥६०॥ अञ्चानियोके लिने तो महान भयका त्यान है। इनी संस्रास्य ज्ञानी पुरुषोको मय नहीं होता। जान होने मं सबको एकसी ही गति ( ग्रुक्ति ) प्राप्त होती है। जिनी है जल्कष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलतीः क्योंकि गुणीना नगर । इने पर ही उनके तारतस्यके अञ्जार प्राप्त होनेवाली गर्भने

भी असमानता चतायी जाती है ( ज्ञानीका गुणोंखे सम्बन्ध नहीं रहता ) || ६० ||

क्ररोत्यनभिसंधिपूर्वकं तच निर्ण्दति यत्पुराकृतम्। नाप्रियं तद्भयं कृतः प्रियं सर्वतः ॥ ६१ ॥ तस्य तज्जनयतीह जो निष्काम भावसे वर्म करता है। उसका वह कर्म पहलेके किये हुए समस्त कर्म-सरकारीका नाश कर देता है। पूर्वजन्म और इस जन्मके किये हुए वे दोनीं प्रकारके कर्म उम पुरुषके लिये न तो अग्निय फल उत्पन्न करते हैं और न तो प्रिय फलके ही जनक होते हैं (क्योंकि कर्ताउनके

अभिमान और फलको आमितिसे शून्य होनेके कारण उनका उन कमोंसे सम्बन्ध नहीं रह जाता ) ॥ ६१ ॥ छोकमात् मस्यते

स्तस्य तज्ञनयतीह सर्वतः॥६२॥ जो फाम, क्रोच आदि दुर्व्यसनेति आतुर रहता है, उसे विचारवान् पुरुष धिकारते हैं । उसके निन्दनीय कर्म उस आतुर मानवको सभी योनियों ( पशु-पक्षी आदिके शरीरों ) में बन्म दिलाता है ॥ ६२ ॥

छोक आत्रस्त्रनान् विराविण-स्तत्तदेव वह एश्य शोचतः। तत्र पश्य कुरालानशोचतो

ये विदुस्तदुभयं पदं सताम् ॥ ६३ ॥ लोकमे भोगासक्तिके कारण आतुर रहनेवाले लोग छी। पुत्र आदिके नाद्य होनेपर उनके लिये वहत शोक करते और फूट-फूटकर रोते हैं। तुम उनकी इस दुईशाकी देख छो । साथ ही। जो सारासार-विवेकमें कुगल हैं और सरपुरुपी-को प्राप्त होनेवाले दो प्रकारके पदको अर्थात संगुण-उपासना और निर्मण-उपासनाके फलको जानते हैं, वे कभी शोक नहीं करते हैं। उनकी अवस्थापर भी दृष्टिपात कर लो (फिर तुम्हे अपने लिये जो हितकर दिखायी दे। उसी पश्चका आश्रय छो ) ॥६३॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वंणि मोक्षधर्मर्वंणि अध्यात्मरथने चतुर्मवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १९४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोदाधर्मपर्वमें अध्यात्मत दवका वर्णनिविषयक एक सी चौरानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९४॥

### पञ्चनवत्यधिकशतत्तमोऽध्यायः ध्यानयोशका वर्णन

भीष्म उवाच

इन्त चक्ष्यामि ते पार्थ घ्यानयोगं चतुर्विधम । यं हात्वा शाश्वती सिद्धि गच्छन्तीह महर्पयः॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं- चुन्तीनन्दन ! अव मैं तुमसे ध्यानयोगका वर्णनकरूँगा, जो आलम्बनके भेदने चार प्रकार-का होता है । जिसे जानकर महर्पिगण यहीं सनातन सिद्धि-को प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

यया खनप्रितं ध्यानं तथा कर्वन्ति योगिनः । महर्पेयो ज्ञानतमा निर्वाणगतमानसाः॥ २॥

निर्वाणस्तरप मोक्षमें मन लगानेवाले जानतस योगयक्त महर्षिगण उसी उपायका अवलम्बन करते हैं। जिससे ध्यानका मळीमाँति अनुष्ठान हो एके ॥ २ ॥

नावर्तन्ते पुनः पार्थ मुक्ताः संसारदोवतः। .जन्मदोपपरिक्षीणाः स्वभावे पर्यवस्थिताः॥ ३ ॥

कुन्वीनन्दन । वे संसारके कामः क्रीध आदि दोधींसे मुक्त तथा जन्मसम्बन्धी दोपसे शून्य होकर परमात्माके खरूपमें खित हो जाते हैं। इसलिये पुनः इस समारमें उन्हें नहीं छीटना पड़ता ॥ ३॥

निर्द्रन्डा नित्यसत्त्वस्था विमुक्ता नियमस्थिताः। असद्रान्यविवादीनि मनःशान्तिकराणि च ॥ ४ ॥ तत्र ध्यानेन संशिलप्रमेकायं धारयेन्सनः। पिण्डीकृत्येन्द्रियत्रासमासीतः काष्ट्रवन्सुनिः॥ ५ ॥

ध्यानयोगके सापकोंको चाहिये कि सदी-गर्मी आदि इन्होंसे रहिता नित्य सरवगुणमें स्थिता सप प्रकारके दोपींसे रहित और शौच-स्तोषादि नियमोमें तत्पर रहें। जो स्थान असङ्ग ( स्व प्रकारके मोगॉके सङ्गरे शून्य ), ध्यानविरोधी बस्तुओं ने रहित तथा मनको शान्ति देनेवाले हों। वहीं इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे समेटकर काठकी भाँति स्थिरभावसे वैठ जाय और मनको एकाम करके परमात्माके ध्यानमें छगा दे ॥४-५॥ शब्दं न बिन्देच्छोत्रेण स्पर्शे त्वचा न वेदयेत्।

रूपं न चक्षुषा विद्याक्षिद्वया न रसांस्तथा॥ ६॥ व्रेयाण्यपि च सर्वाणि जह्याद् ध्यानेन योगवित् । पञ्चवर्गप्रमाथीनि नेच्छेचैतानि वीर्यवान्॥ ७॥

योगको जाननेवाले समर्थ पुरुषको चाहिये कि कानोंके द्वारा शब्द न सुने। त्वचारे सर्गका अनुभव न करे। ऑससे रूपको न देखे और जिहासे रखेंको ग्रहण न करे एवं ध्यानके द्वारा समस्त स्वने योग्य वस्तुओंको भी त्याग दे तथा पाँची इन्डियोंको मय डाल्नेवाले इन विषयोंकी कमी मनसे भी

इच्छा न करे ॥ ६-७ ॥

तवी मनसि संगृह्य पञ्चवर्गे विचक्षणः।

समाद्ध्यान्मनो भ्रान्तमिन्द्रियैः सह पश्चभिः ॥ ८ ॥

तत्पश्चात् दुद्धिमान् एवं विद्वान् पुरुष पाँचौं इन्द्रियोंको मनमे खिर करे । उसके बाद पाँचौं इन्द्रियोंबिहत चङ्घछ मनको परमास्माके ध्यानमे एकाग्र करे ॥ ८ ॥

विसंचारि निराहम्बं पश्चद्वारं चळाचळम्। पूर्वे ध्यानपथे धीरः समादध्यान्मनोऽन्तरा॥ ९॥

मन नाना प्रकारके विषयोमे विचरण करनेवाला है । उसका कोई खिर आलम्बन नहीं है। पॉर्ची ज्ञानेन्द्रयाँ उसके इघर-उधर निकलनेके द्वार हैं तथा वह अत्यन्त चक्कल है। ऐसे मनको घीर योगी पुरुष पहले अपने हृदयके भीतर भ्यानमार्गमे एकाग्र करे॥ ९॥

इन्द्रियाणि मनश्चैव यदा पिण्डीकरोत्ययम्। एव ध्यानपथः पूर्वो मया समनुवर्णितः॥१०॥

जब यह योगी इन्द्रियोंसहित सनको एकाग्र कर छेता है। तभी उन्तके प्रारम्भिक ध्यानमार्गका आरम्भ होता है। युधिष्ठर! यह मैंने व्रम्हारे निकट प्रयम ध्यानमार्गका वर्णन किया है॥ १०॥

तस्य तत् पूर्वसंरुद्धमात्मनः षष्ठमान्तरम्। स्फुरिष्यति समुद्धान्ता विद्युद्मबुधरे यथा ॥ ११ ॥

इस प्रकार प्रयत्न करनेने जो इन्द्रियोंसहित मन दुःछ देरके लिये स्थिर हो जाता है, वही फिर अवसर पाकर जैसे बादलोंमें विजली चमक उठती है, उसी प्रकार पुनः बारंबार विषयोंकी ओर जानेके लिये चञ्चल हो उठता है।। ११।।

जळिबन्दुर्यथा लोलः पर्णस्थः सर्वतश्चलः। प्रयमेवास्य चित्तं च भवति ध्यानवर्त्माने॥ १२॥

जैसे पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूँद सब ओरसे हिल्सी रहती है, उसी प्रकार ध्यानमार्ग्में स्थित साधकका मन मी

प्रारम्भमें चञ्चल होता रहता है ॥ १२ ॥

समाहितं क्षणं किञ्चिद् ध्यानवर्त्माने तिष्ठति । पुनर्वायुपयं भ्रान्तं मनो भवति वायुवत् ॥ १३ ॥

एकाग्र करनेपर छुछ देर तो वह ध्यानमे स्थित रहता है। परंतु फिर नाड़ी मार्गमे पहुँचकर भ्रान्त-सा होकर वासुके

समान चन्नळ हो उठता है ॥ १३ ॥ अतिर्वेदो गतक्छेशो गततन्त्रिरमत्त्वरी । समादध्यात् पुनश्चेतो ध्यानेन ध्यानयोगचित् ॥ १४ ॥

ध्यातयोगको बातनेवाला सायक ऐसे विक्षेपके समय खेद या क्लेशका अनुभव न करे; अपितु आळस्य धौर मात्त्वर्षका त्याग करके ध्यानके द्वारा मनको पुनः एकाम करनेका प्रयत्न करे॥ १४॥

कराज्य विवेकश्च वितर्कश्चोपजायते । विचारश्च विवेकश्च वितर्कश्चोपजायते । मुनेः समादधानस्य प्रथमं घ्यानमादितः ॥१५॥ योगी वन ध्यानका आरम्भ करता है। तर पहले उन्हें मनमें ध्यानविषयक विचार। विवेक और विवर्क आरे प्रकट होते हैं॥ १५॥

मनसा हिन्दयमानस्तु समाधानं च कारयत्। न निर्वेदं मुनिर्गच्छेत् छुर्यादेवात्मनोहितम्॥ १६॥

ध्यानके समय मनमे कितना ही क्लेश क्यों न हो, साधकको उससे उत्यना नहीं चाहिये; यक्ति और भी तत्सता के साथ मनको एकाम करनेका प्रयन्न करना चाहिये। ध्यानसीयी सुनिको सर्वया अपने कल्याणका ही प्रयन्न करना चाहिये।। १६॥

पांसुभस्सकरीषाणां यथा वै राशयश्चिताः।
सहस्रा वारिणासिका न यान्ति परिभावनम्॥ १७॥
किश्चित् स्निग्धं यथा च स्याच्छुप्कचूर्णमभावितम्।
कमशस्तु शनैर्गच्छेत् सर्वे तत्परिभावनम्॥१८॥
प्रवमेवेन्द्रियम्रामं शनैः सम्परिभावयेत्।
संहरेत् कमशश्चेव स सम्यक प्रशमिष्यति॥१९॥

केंसे धूळि, अस्म और सूखे गोशर के चूर्णंनी सहग जलग इकडी की हुई देखिपर जल छिड़का जाय तो वे सहरा काई आवश्यक कार्य किया जा सके; स्वॉकि वार बार मिनोचे बिना वह सुखा जूर्ण योड़ा सा मीगता है। पूरा नहीं भीगता; परतु उठको यदि वारवार जल देकर क्रमते भिगोग जाय तो धीरे-धीरे वह सब गीला हो जाता है। उनी प्रकार योगी विषयोंकी ओर विखरी हुई इन्द्रियोंको धीरे-धीरे विपयों की ओरसे समेटे और चित्रको ध्यानके अभ्यासने कमडा स्नेह्युक्त बनावे। ऐसा करनेपर वह चित्र भरीमीति धानत हो जाता है।। १७--१९॥

स्वयमेव मनश्चेवं पञ्चवर्ग च भारत। पूर्वं च्यानपथे स्थाप्य नित्ययोगेन शास्यति॥२०॥

भरतनन्दन । ध्यानयोगी पुरुप खय ही मत और पॉर्चो इन्द्रियोंको पहले ध्यानमार्यमे स्यापित करके नित्य दिने हुए योगाभ्यासके बलसे शान्ति प्राप्त कर खेता है॥ २०॥ न तत्पुरुपकारिण न च देवेन केनचित्।

सुरा प्रकार मनोनिम्न पूर्वक प्यान करनेवाले योगीरो

को दिव्य सुख प्राप्त होता है। वह मनुत्यको हिनी दूर्व पुरुषार्थेस या दैवयोगसे मी नहीं मिल सकता॥ २१॥

सुक्षेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकर्मणि । गच्छन्ति योगिनो द्योगं निर्वाणं तन्निरामयम्॥ २२॥

प्रकार योगीलोग दुःख-गोकसे रहित निर्वाण (मोक्ष) उस ध्यानजीतत सखसे सम्पन्न होकर योगी उस अविकारिक अनुरक्त होता जाता है। इस पदको प्राप्त हो जाते है ॥ २२ ॥ ध्यानयेतार्मे

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सौक्षधर्मपर्वणि ध्यानयोगकयने पद्धनवत्यधिकशततमोध्यायः ॥ १९५ ॥ इस प्रकार श्रीनहासारत ञान्तिपर्वके व्यन्तर्गत सोक्षधर्मपर्वमें च्यानयोगका वर्णनविषयक एक सी पश्चानवेदों अध्याय पुरा हुआ ॥ १९५ ॥

## षण्णवत्यधिकज्ञाततमोऽध्यायः

जपग्रक्तके त्रिपयमें यथिष्टिरका प्रश्न, उसके उत्तरमें जप और ध्यानकी महिमा और उसका फल

युधिष्ठिर उवाच

चात्रराथम्यमुकं ते राजधर्मास्तथैव च । नानाश्रयास्त्र वहव इतिहासाः प्रथिवधाः ॥ १ ॥

चिष्ठिरते पुछा-रितामह । आपने चार आश्रमी तया राजधर्मोका वर्णन किया एवं अनेकानेक विषयींष्ठे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत-से मिल-भिन्न इतिहास भी सुनाये ॥ १॥ श्रवास्त्वत्तः कथाध्येव धर्मयुक्ता महामते। संदेहोऽस्ति तु कश्चिन्मे तद् भवान् वक्तमहाति॥ २ ॥

महामते [ मैंने आनके मुखसे अनेक धर्मयुक्त कथाएँ सुनी हैं। किर भी मेरेमन्में एक सदेह रह गया है, उसे आप ससे बदानेकी इत्या करें ॥ २ ॥

जापकानां फलावाप्ति श्रोतमिच्छामि भारत। कि फलं जपतामुक्तं क या तिष्टन्ति जापकाः ॥ ३ ॥

मरतनन्दन ! अव में यह जुनना चाहता हूँ कि जर करनेवालोंको फलकी प्राप्ति कैसे होगी है ? जापकोंके जरका फल क्या बताया गया है अभवा जप करनेवाले पुरुष किन छोकींमें स्थान पाते हैं ! ॥ ३॥

जप्यस्य च विधि कृत्स्नं वक्तमईसि मेऽनध। जापका इतिकिञ्चैतत् सांख्ययोगक्रियाविधिः॥ ४ ॥

अनव ! आप मुझे जनकी सम्पूर्ण विधि मी वताइये । 'जापक' इस पदसे क्या तात्वर्य है ! क्या यह सांख्ययोगः ध्वानयोग अथवा किवायोगका अनुष्ठान है ? ॥ ४ ॥ कि यज्ञविधिरेवेप किमेतज्ज्ञप्यमुच्यते । एतन्मे सर्वमाचक्व सर्वजो हासि में मतः ॥ ५ ॥

अयवा यह जन भी कोई यहकी ही विधि है ? जिसका जप किया जाता है। वह क्या वस्तु है ! आप वह सारी वार्ते मुझे वताइये; क्योंकि आप मेरी मान्यताके अनुसार सर्वज हैं ॥ ५ ॥

मीष्म उवाच

**अत्रा**न्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । यमस्य यत् पुरावृत्तं कालस्य बाह्मणस्य च ॥ ६ ॥

भीप्मजीने कहा-राजन् ! इस विषयमें विद्वान् पुरुष उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं) चो पूर्वकाल्पें यमः काळ और ब्राक्षणके वीचमें घटित हुआ या ॥ ६ ॥ सांख्ययोगी त यानुकी मुनिभिर्मोद्ददर्शिभिः।

संस्थास एव वेदान्ते वर्तते जपनं प्रति ॥ ७ ॥

मोधदर्शी सनियोंने जो साख्य और योगका वर्णन किया है, उनमेंसे वेदान्त ( साख्य ) में तो जपका संन्यास ( त्याग ) ही बताया गया है ॥ ७ ॥

वेदबादाश्च निर्वृत्ताः शान्ता ब्रह्मण्यवस्थिताः। सांख्ययोगौ तु याबुक्तौ मुनिभिः समद्शिभिः॥ ८॥ मार्गी तावण्यभावेती संश्रिती न च संश्रिती ।

उपनिपदींके बाक्य निर्शृति ( परमानन्द ), शान्ति तथा ब्रह्मनिष्ठताका बोध करानेवाले हैं ( अतः वहाँ जपकी अपेक्षा नहीं है ) । समदर्शी मुनियोंने जो साख्य और योग बताये हैं। वे दोनों मार्ग चित्तग्रद्धिके द्वारा गानप्राप्तिमें उपकारक दोनेसे जरका आश्रय हेते हैं। नहीं भी हेते हैं ॥ ८५ ॥ यथा संध्यते राजन् कारणं चात्र वक्ष्यते ॥ ९ ॥ मनःसमाधिरत्रापि तथेन्द्रियज्ञयः स्मृतः।

राजन् । यहाँ जैसा कारण सुना जाता है। वैसा आगे वताया जायगा । सांख्य और योग-इन दोनों मागोंमें भी मनोनिग्रह और इन्द्रियसंयम आवश्यक माने गये है ॥९५॥ सत्यमन्तिपरीचारो विविकानां च सेवनम् ॥ १० ॥ ध्यानं तपो दमः क्षान्तिरनसूया मिताशनम् । विषयपतिसंदारो मितजल्पस्तथा शमः॥ ११ ॥ एप मचर्तको यञ्चो निचर्तकमथो श्रृणु।

यथा निवर्तते कर्म जपतो ब्रह्मचारिणः॥१२॥ सत्यः अग्निहोत्रः एकान्तसेवनः ध्यानः तपस्याः द्मः छमाः अनस्याः मिताहारः विपर्योका सकोन्तः मितभाषण तया श्रम-यह प्रवर्तक यह है। अब निवर्तक यहका वर्णन दुनो; जिलके अनुसार जप करनेवाले ब्रह्मचारी साधकके सारे कर्म निश्च हो जाते हैं ( अर्पात् उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है)॥ १०-१२॥

एतत् सर्वमशेषेण यथोकं परिवर्तयेत्। निवृत्तं मार्गमासाद्य व्यकाव्यक्तमनाश्रयम् ॥ १३ ॥

इन मनोनिग्रह आदि पूर्वोक्त सभी साधनोंका निष्कामन माववे अनुष्ठान करके उन्हें प्रश्वत्तिके विपरीत निवृत्तिमा**र्गमें** वदछ डाले । निवृत्तिमार्ग तीन तरहका है--व्यक्त, अन्युक्त और अनाश्रयः उस मार्गका आश्रय लेकर स्थिरचित्त हो जाय ॥ १३ ॥

कुरोश्चयनिपण्णः सन् कुराहस्तः कुरौः शिली। कुरौः परिवृतस्तस्मिन् मध्ये छन्नः कुरौस्तया ॥ १४॥

निवृत्तिमार्गपर पहुँचनेकी विधि यह है-जायकतीको कुशासनपर बैठना चाहिये। उसे अपने हाम्प्रेमी कुश रखा चाहिये। शिखामें भी कुश वॉध केना चाहिये, वह कुर्योवे विरक्त बैठे और मध्यभागमे भी कुर्योवे आच्छादित रहे॥ विषयेम्प्यो नमस्कुर्याद् विषयास्त्र च भावयेत्। साम्प्रमुत्पाद्य मनस्रा मनस्रोव मनो दथत्॥ १५॥

विषयोको दूरते ही नमस्त्रार करे और कमी उनका अपने मनमे चित्तन न करे। मनने तमताकी मावना करके मनका मनमें ही छव करे॥ १५॥ तद् थिया ध्यायति ब्रह्मज्ञपन् वै संहिताम् हिताम्। संन्यस्यस्यथवा तां वै समाधौ पर्यवस्थितः॥ १६॥

भिर बुद्धिके द्वारा परमझ परमात्माका घ्यान करे तथा धर्व-दितकारिणी घेदशहताका एवं प्रणव और गायत्री मन्त्रका कप करे। भिर छमाधिमे खित होनेपर उस संहिता एव गायत्री मन्त्र आदिके जयको भी त्याग दे॥ १६॥ ध्यानमुत्पाद्यत्यत्र संदिताबळसंश्रयात्। शुद्धातमा तपसा दान्तो निवृत्त्वद्वेषकामवान्॥ १७॥ अरागमोहो निर्द्यन्द्वी न शोचित न सक्तते। न कतौ कारणानां च न कार्याणामिति स्थितिः॥ १८॥

हिताके जपसे जो बल प्राप्त होता है, उसका आश्रम किर सावक श्रपने ध्यानको लिद कर लेता है। वह शुद्धांचर होकर तपके हारा मन और हिन्द्रमोंको जीत लेता है तथा है ज्या मन और हान्द्रमोंको जीत लेता है तथा है जीर कामनाले रहित एवं आलीत और मोहले रहित हुआ शीत और उष्ण आहि समस्त हुन्होंने अतीत हो जाता है। अतः वह न तो कभी शोक करता है और न कहीं भी आसक्त होता है। वह कमोंका कारण और कार्यका कर्ता नहीं होता ( अर्थात् अपनेमें कर्तांपनका आममान नहीं लाता है)॥ १७-१८॥
न चाहहूरायोगन मनः प्रस्थापयेत् क्षवित्।

न चार्थग्रहणे युक्तो नावमानी न चार्कियः॥ १९॥ बहु अहकारवे युक्त होकर कहीं भी अपने मनरी नहीं

खगाता है। वह न तो स्वार्थ-साधनमें सल्यन होता है। न किसीका अपमान करता है और न अकर्मण्य होतर ही बैठता है। १९॥

ध्यानिक्रयापरो युक्तो ध्यानवान् ध्यानिक्रयः। ध्याने समाधिमुत्पाद्य तद्गि त्यज्ञति क्रमात्॥ २०॥ वह ध्यानस्य क्रियामे ही निस्य तस्य एउताः है। स्थान

वह ध्यानरूप क्रियामे ही नित्य तत्पर रहता है, ध्यान नित्र हो ध्यानके द्वारा ही तत्वका निश्चय कर देता है, ध्यानमें समापिस्य होकर क्रमशः ध्यानरूप क्रियाका भी त्याग कर देता है ॥ २०॥

स वै तस्यामवस्यायां सर्वत्यागकतः सुखम् । निरिच्छस्त्यजति प्राणान् ब्राह्मी संविद्यते ततुम् २१

यह उस अवस्थामें स्थित हुआ बोगी निस्तदेह सर्वायान रूप निर्वीत समाधिस प्राप्त होनेवाले दिव्य परमानन्दका अनुभव करता है। यह योगजनित आणमा आदि सिदियों-स्त्री मी इच्छा न रखकर तर्वया निष्ठाम हो प्राणीका परित्वाप कर देता है और विद्युद्ध परमझ परमास्माने सक्तमें मुदेव कर जाता है।। २१।।

व्ययवा नेच्छते तत्र प्रक्षकायनिपेवणम्। उत्कामति च मार्गस्थो नैव क्वन तावते॥ २२॥

अथवा यदि वह परम्रक्षका सावुष्य नहीं प्राप्त घरना चाहता तो देवयानमार्गेगर खित हो उत्तरके होकींम यसन करता है अर्थात् परम्महाके परम भागमें चठा व्याता है। युनाः इस स्वतार्में कहीं वस्म नहीं ख्या । २२॥

आत्मबुद्धया समास्थाय शान्तीभूतो निरामयः। अमृतं विरज्ञः शुद्धमात्मानं प्रतिपचते ॥२३॥

आत्मस्वरूपका बोध हो जानेते यह रजोगुण्णे राहित निर्मल शान्तस्वरूप योगी अमृतस्वरूप विश्वद्व आत्मारो प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

इति श्रीमहासारते शास्त्रिपर्वाणि सोक्षद्वार्गपर्वाणि आपकोषाच्छाने पृणणवट्यधिकरातवसोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शानितपर्वके अस्तर्गत मोक्षपर्वापर्वेमे आपकका उपारवाणविषयक एक छै

ज्ञानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९६ ॥

### सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

जापकर्में दोप आनेके कारण उसे नश्ककी प्राप्ति

जापकास द्राप जानक पारिया उत्त नरकार ना विधिष्टर उदाच

युायान्तर जयाय गतीनामुत्तमा प्राप्तिः कथितां जापकेष्विह । प्रकृतिवा गतिस्तेषामुत यान्त्यपरामपि ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! आपने यहाँ जापकोंके छिये गतियोगे उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी है । क्या उनके

लिये एकसात्र यही गवि है ? या ये किसी दूसरी गविनों भी प्राप्त होते हैं ? !! ? !!

भीष्म उवाच

श्रृणुष्यावहितो राजन् जापकानां गति विभो । यथा गच्छन्ति निरयाननेकान् पुरुपर्पम ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन्! तुम सावधान होकर जापकोंकी गतिका वर्णन सुनो । प्रमो ! पुरुपप्रवर ! अव मै यह बता रहा हूं कि वे किस तरह नाना प्रकारके नरकांने पड़ते हैं ।। २॥

यथोकपूर्वं पूर्वं यो नानुतिष्ठति जापकः। एकदेशकियश्चात्र निरयं स च गच्छति ॥ ३॥

जो जापक जैसा पहले बताया गया है। उसी तरह नियमों-का ठीक-ठीक पालन नहीं करता, एकदेशका ही अनुष्ठान करता है अर्थात् किसी एक ही नियमका पाछन करता है।

वह नरकमें पड़ता है ॥ ३ ॥

अवमानेन क़रुते न प्रीयित न हुष्यति । . ईंदशो जापको याति निरयं नाज संशयः॥ ४॥

जो अवहेळनापूर्वक जप करता है। उसके प्रति प्रेम या प्रवन्नता नहीं प्रकट करता है, ऐसा जारक भी नि चदेह

नरक्में ही पडता है ॥ ४ ॥

अहड्डारकृतश्चेव ਚੜੌ निरयगामिनः। परावमानी पुरुषो भविता निरयोषगः॥ ५॥

धरके कारण अपनेमें बङ्ग्यनका अभिमान करनेवाले समी नापक नरक्गामी होते हैं। दूसरोंका अपमान करनेवाला

जायक भी नरकमें ही पडता है।। ५॥

अभिष्यापूर्वकं जप्यं कुरुते यश्च मोहितः। यत्राभिष्यों स क़ुस्ते तं वै तिरयमुच्छति ॥ ६ ॥ जो मोहित हो फलकी इच्छा रखकर जप करता है। वह

जिस फलका चिन्तम करता है। उसीके उपयुक्त नरकमे

पड़ता है ॥ ६ ॥

अथैशवर्यप्रवृत्तेपु जापकस्तव स एवतिरयस्तस्य नासौ तस्मात् प्रमुच्यते ॥ ७ ॥ यदि जर करनेवाले सार्वकको सणिमा स्तदि ऐसर्यप्राप्त

हों और वह उनमें अनुरक्त हो जाय तो वह ही उसके लिये नरक है। वह उसने छुटकारा नहीं पाता है ॥ ७ ॥ रागेण जापको जप्यं कुरुते तत्र मोहितः।

यत्रास्य रागः पतित तत्र तत्रोपपद्यते ॥ ८ ॥ जो जापक मोहके वसीमृत हो विपयासक्तिपूर्वक जप

करता है, वह जिस फ्लॉमें उसकी आसक्ति होती है, उसीके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । इस प्रकार उसका पतन हो जाता है ॥ ८॥

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वेणि मोक्षबर्मपर्वेणि जायकोपाल्याने सप्तनदस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत कान्तिपनेके अन्तर्गंत भोखवर्णपर्वमें जापकका उपाल्याननिषयक एक सी

सत्तानवेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९७ ॥

दर्वदिरकृतपश्चले मनसि तिप्रति । चढामेव गीत याति निरयं वा नियच्छति ॥ ९ ॥

जिसकी बुद्धि मोगोमें आसक्तिके कारण दूपित है तथा जो विवेकशील नहीं है। वह जापक यदि मनके चञ्चल रहते हए ही जप करता है तो विनागगील गतिको प्राप्त होता है अथवा नरकमे गिरता है अर्थात् विनागगील या स्वर्गादि विचलित खभाववाळे छोकोंको प्राप्त होता है या तिर्यक्-योनियोंमें जाता है ॥ ९॥

अकतप्रक्षको वालो मोहं गच्छति जापकः। स मोहान्निरवं थाति तत्र गत्वानुशोचिति॥१०॥

जो विवेकगून्य मूढ जापक मोहग्रस्त हो जाता है। वह उस मोहके कारण नरकमें गिरता है और उसमें गिरकर

निरन्तर शोकमन्न रहता है ॥ १०॥ **इढग्राही करोमीति जाप्यं जपति जापकः ।** 

न सम्पूर्णों न संयुक्तो निरयं सोऽनुगच्छति॥ ११॥ भीं निरुचय ही जपका अनुष्ठान पूरा कलँगाः। ऐसा इड

आग्रह रखकर जो जापक जपमें प्रवृत्त होता है। परत न तो उसमें अच्छी तरह संलग्न होता है और न उसे पूरा ही कर पाता है। यह नरकमें गिरता है ॥ ११ ॥

युधिष्टिर उवाच

बनिवृत्तं परं यसद्व्यक्तं ब्रह्मणि स्थितम् । तह्तो जाएकः कस्मात् स शरीरमिहाविशेत् ॥ १२ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—जो कभी निवृत्त न होनेवाला -धनातन अन्यक्त ब्रह्म है। उस गावत्रीके जयमें स्थित रहनेवाला-एवं उससे भाषित हुआ जापक किस कारणसे यहाँ शरीरमें प्रवेश करता है अर्थात् पुनर्जन्म ग्रहण करता हु ३॥ ६५॥

भीष्य उवाच

ट्रप्पश्चानेन निरया वहवः समुदाहताः । प्रशस्तं जापकत्वं च दोपाश्चेते तदात्मकाः ॥ १३॥

भीष्मजीने कहा-राजन् ! काम आदिसे मुद्धि दूषित होनेके कारण ही उसके लिये बहुत से नरकोकी प्राप्ति अर्थात् नाना योनियोंमें जनम ग्रहण करनेकी बात कही गयी है। जापक होना तो बहुत उत्तम है। वे उपर्युक्त राग आदि दोष तो उसमें दूषित बुद्धिके कारण ही आते हैं || १३ ||

इस प्रकरणमें पुनर्वन्नको ही नरकके नामते कहा नया है।यह नात छठे छोर साववें श्लोकके क्णेनसे स्पष्ट हो जाती है। म॰ स॰ ३--१. १३--

# अष्टनवत्यधिकज्ञाततमोऽघ्यायः

परमधामके अधिकारी जापकके लिये देवलोक भी नरक-तुल्य हैं-इसका प्रतिपादन यधिष्टिर उदाच

कीदशं निर्यं याति जाएको वर्णयस्य मे। कौतहरूं हि राजन् में तद् भवान् वक्तमहाति॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा-दादाजी । जर करनेवालेको उसके दोशोंके कारण किस तरहके नरककी प्राप्ति होती है ! उसका सुससे वर्णन कीजिये । राजन ! उसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ा कीतृहल हो रहा है। अतः आप अवस्य बतार्वे ॥ १ ॥

#### भीष्म उवाच

धर्मसांशपसतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि सभावतः। धर्ममूलाश्रयं चाक्यं ऋणुष्वाचिहतोऽनघ॥ २॥

भीष्मजीने फहा--अन्य | तुम धर्मके अंशते उत्पन्न हुए हो और खमावसे ही धर्मनिष्ठ हो; अतः सावधान होकर धर्मके मूलभूत बेद और परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली मेरी बात सुनो ॥ २ ॥

अमनि यानि स्थानानि देवानां परमात्मनाम्। नानासंस्थानवर्णानि नानारूपफलानि च ॥ ३ ॥ दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभास्तथा । भाक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चैव काञ्चनाः ॥ ४ ॥

परम बुद्धिमान् देवताओंके ये जो खान बताये जाते हैं। उनके रूप-रङ्ग अनेक प्रकारके हैं। फल भी नाना प्रकारके हैं। देवताओं के यहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले दिव्य विमान तथा दिव्य समाएँ होती हैं। राजन् ! उनके यहाँ नाना प्रकारके क्रीडा-ख्रलतया सुवर्णमय कमलीते सुशोभित बावलियाँ होती हैं॥३-४॥

चतुर्णी लोकपालानां शुक्रस्याथ बृहस्पतेः। मस्तां विश्वदेवानां साध्यानामश्विनोरपि॥ ५॥ रुद्रादित्यवस्तां च तथान्येषां दिवौकसाम्। पते वे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः॥ ६॥

तात | वरुणः कुवेरः इन्द्र और यमराज—इन चारों स्रोक पाली, शुक्त, बृहस्पति, मरुद्रण, विन्वेदेव, साध्य, अश्विनी-कुमार, बह, आदित्य, वसु तथा अन्य देवताओंके जो ऐसे ही लोक हैं। वे सद परमात्माके परमधामके सामने नरक

थ्रमयं चातिमित्तं च न तत क्लेशसमावतम् । द्वास्यां मुक्तं त्रिभिर्मकमप्राभिक्षिभिरेवं च ॥ ७ ॥

परमात्माका परमधाम विनाशके भयसे रहित है। वयीकि वह कारणरहित नित्य-सिद्ध है। वह अविधाः असिताः राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक पॉच क्टेशींसे थिरा हुआ नहीं है । उसमें प्रिय और अप्रिय ये दो भाव नहीं हैं । प्रिय और अप्रियके हेत्रभूत तीन गुण-सन्त्र, रज और तम भी नहीं हैं तथा वह परमचाम भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, उरास्ता। कर्म, प्राण और अविद्या-इन आठ पुरियों † हे भी मुक्त है। वहाँ शाता, शान और शेय-इस त्रिपुटीका भी अभावहै॥७॥ चतुष्कारणवर्जितम् । चतर्रक्षणवर्ज त विगतक्रमम् ॥ ८ ॥ अप्रहर्षमनानन्दमशोर्क

इतना ही नहीं। वह दृष्टि। श्रुतिः मति और विश्वति—इन न्दार छक्षणोंचे रहित हैं 🗓 शानके कारणभूतप्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द-इन चारीते वह परे हैं। वहाँ इप्टीवपयकी प्राप्तिने होनेवाले हर्प और उसके मोगजनित आनन्दका भी अमाव है । वह शोक और श्रमसे भी सर्वया रहित है ॥८॥ कालः सम्पधते तत्र कालस्तत्र न वै प्रभुः।

स कालस्य प्रभू राजन् लर्गस्यापि तथेश्वरः॥ ९ ॥ राजन् । कालकी उत्पत्ति भी बर्रीते होती है । उस घाम-पर कालकी प्रमुता नहीं चलती । वह परमात्मा वालका भी

स्वामी और स्वर्यका मी ईश्वर है ॥ ९ ॥

आत्मकेवलतां प्राप्तस्तत्र गत्वा न शोचति । र्षेहर्श परमं स्थानं निरयास्ते च ताहरााः॥ १०॥

नो आत्मकैवल्यको माप्त हो चुका है, वही मनुष्य वहाँ जाकर शोकले रहित हो जाता है। उस परमधानका स्वरूप ऐसा ही है और पहले जो नाना प्रकारके सुख मोगींस सम्पन्न लोक वताये गये हैं, वे सभी उसकी वुलनामें नरक हैं ॥१०॥

पते ते निरयाः प्रोक्ताः सर्वं पत्र यथातथम्। तस्य स्थानवरस्येह सर्वे निरयसंजिताः॥ ११ ॥ राजत् । इस प्रकार मैने तुन्हे बधार्यरूपने वे सभी नरक

बताये हैं। उस परमग्रदके सामने बस्तुतः वे समी लेक प्तरक' ही कहलाने योग्य हैं ॥ ११ ॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षप्रमेपर्वणि जापकोपाल्याने अप्टनवत्यधिकग्रततमोऽध्यायः॥ १९८॥ ही हैं ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोक्षयमैपर्वमें जापकका उपारमानविषयक पकसौ अहानवर्ती शस्त्राय पूरा हुआ १०८

मन्त्रीया न विशातिर्विशातारं विजानीया. ।

श्रुति भी कहती है—'अश्रुति' वावसन्तं न प्रिवापिये स्प्रशतः।'

<sup>†</sup> आठ पुरियोंका वोधक वचन इस प्रकार उपछन्य होता है-भूर्तेन्द्रियमनोह्रविवासनाहर्मवायवः । अविद्या चेत्यमुं वर्गमाहुः पुर्यहर्क हुथाः ॥

<sup>्</sup>रियान विश्व क्षिति हत प्रकार किया यहा है—िन इंटेर्ड्स परवेर्च खुवेः शोशरं म्युनार न्वेर्नेन्तरः

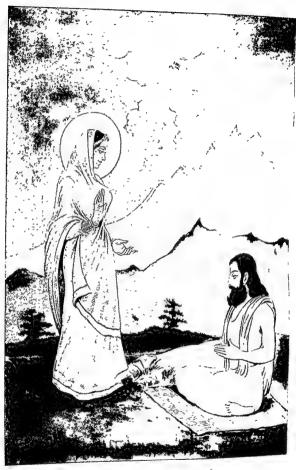

कौशिक ब्राह्मणको सावित्रीदेवीका प्रत्यक्ष दर्शन

# नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः

जापकको सावित्रीका वरदान, उसके पास धर्म, यम और काल आदिका आगमन, राजा इक्ष्वाक्त और जापक ब्राक्षणका संवाद, सत्यकी महिमा तथा जापककी परम गतिका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

काळमृत्युयमानां ते इक्ष्वाकोब्रोह्मणस्य च । विवादो ब्याहृतः पूर्वे तद् भवान् वकुमहंति ॥ १ ॥

युधिप्रिरने पूछा-िवतमह ! आपने काळ, मृत्यु, यम, इक्बाकु और ब्राह्मणके विवादकी पहले चर्चा की थी। अवः उसे बतानेकी कृषा करें ॥ १॥

मीष्म उवाच

स्रजाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । इक्ष्याकोः सूर्यपुत्रस्य यद् वृत्तं त्राह्मणस्य च ॥ २ ॥ कालस्य सृत्योश्च तथा यद् वृत्तं त्रिवोधमे । यथा स तेपां संवादो यस्मिन् स्थानेऽपि चाभवत् ।३।

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठर ! इसी प्रस्त्रमें उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जिसमें राजा इस्त्राकु, सूर्वपुत्र यम, ब्राह्मण, काळश्रीर मृत्युके दृत्तान्तका उल्लेख है। जिस स्थानगर और जिस स्त्रमें उनका वह सवाद हुआ था, उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो !। २-३ !।

मासणो जापकः कश्चिद् धर्मयुक्तो महायशाः । पडद्गविन्महापादः पैप्पळादिः सक्षौशिकः ॥ ४ ॥ सस्यापरोक्षं विद्यानं पडद्गेषु वभूव ह । चेदेषु चैय निष्णातो हिमयत्यादसंश्रयः॥ ५ ॥

कहते हैं कि हिमालय पर्वतके निकटवर्ती पहाड़ियोंपर एक महायवास्ती धर्मातमा बाहाण रहता था, जो वेदके छहाँ अञ्जोका शाता परम बुद्धिमान् तथा जपमें तत्पर रहनेवाला था। वह पिप्पलादका प्रत्र था और कौशिक वशमे उत्पक्त जन्म हुआ था। वेदके छहाँ अञ्जोका विज्ञान उत्ते प्रत्यक्ष हो गया था, अतः वह वेदोंका पारञ्जत विद्वान् था॥ ४-१॥ सोग् ब्राह्मं तपस्तेपे सहितां संयतो जपन्।

तस्य वर्षसहस्तं तु नियमेन तथा गतम् ॥ ६ ॥
वह अर्थज्ञानपूर्वक महिताका जप करता हुआ हिन्द्रयोको
स्वममं रत्वकर ब्राह्मणोचित तपस्या करने छ्या । नियमपूर्वक
अप करते हुए उनके एक हजार वर्ष व्यतीतहो गये॥६॥
स देव्या द्शितः साक्षात् प्रीतास्मीति तदा किछ ।
जप्यमावर्तयस्तूण्णों न स तां किञ्चिद्ववित्॥ ७ ॥

कहते हैं, उसके उस जपसे प्रसन्न होकर देवी साविन्नीने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि मैं तुसपर प्रसन्न हूं। ब्राह्मण अपने जपनीय वेद-सहिताके गायशीयन्त्रकी आञ्चत्ति कर रहा था; इरालिये सावित्रदिवीके आनेपर भी चुपचाप कैठा ही रह गया। उनसे कुछ न बोला॥ ७॥

तस्यानुकम्पया देवी मीता समभवत् तदा। वेदमाता ततस्तस्य तज्जप्यं समपूजयत्॥ ८॥

देवी साविजीकी उस्तर कुमाही गयी थी; अतः वे उसके उस समयके व्यवहारते भी प्रसन्न ही हुई। वेदमाताने ब्राह्मणके उस नियमातुक्छ अपकी मन्नही-मन प्रशंसा की ॥ ८॥ समास्तत्रव्यस्तूत्याय शिरसा पाद्योस्तदा। प्रपात वेच्या धर्मात्मा वचनं चेदमञ्जीत्॥ ९॥

जब जप समाप्त हो गया, तन धर्मात्मा बाह्मणने उठकर देवी सावित्रीके चरणेंमें मस्तक रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा---|| ९ ||

दिएवा देवि प्रसन्ता त्वं दर्शनं चागता मम । यदि चापि प्रसन्तासि जच्चे मे रमता मनः ॥ १०॥

ब्देवि । आज मेरा अहोमाम्य है कि आपने प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिया। यदि वास्तवमें आप मुझपर धंतुष्ठ हैं तो ऐसी कृपा कीजिये जिससे मेरा मन जपमें छगा रहें? ॥ १० ॥

सावित्र्युवाच

कि प्रार्थयसि विप्रपे कि चेएं करवाणि ते। प्रमृति जपतां श्रेष्ठ सर्वे तत् ते भविष्यति॥११॥

सावित्रीने कहा — बहार्षे | तुम क्रियां चाहते हो १ कीनसी वस्तु हुग्हें अमीर है १ वताओ । में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगी। जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण । तुम अपनी अभिलाषा वताओ। तुम्हारी वह कारी इच्छा पूर्ण हो जायगी।१११। इर्युक्तः स्त तदा वेच्या विप्रः प्रोवाच धर्मवित् । जप्यं प्रति ममेच्छेयं वर्धतिति तुनः पुनः ॥१२॥ मनसञ्च समाधिमें वर्धताहरहः शुमे।

धानित्रीदेवीके ऐसा कहनेपर चह धर्मात्मा ब्राह्मण बोलाश्वेमे ! इस मन्त्रके जपमें मेरी यह हच्छा वरावर बढ़ती रहे
और मेरे मनकी एकावता भी प्रतिदिन बढ़ें !! १२५ !!
तत् त्थेति ततो देवी मधुरं प्रत्यभाषत ॥ १३ ॥
इहं चैवापरं प्राष्ट्र देवी तात्रियकाम्यया।
तिर्घं नैव याता त्वं यत्र याता क्रिजर्षभाः ॥ १४ ॥
यास्यति ब्रह्मणः स्थानमित्तिम्तित्तर्मः ।
साध्ये भविता चैतद् यत्त्वयाहिमिहार्थिता ॥ १५ ॥
साध्ये भविता चैतद् यत्त्वयाहिमहार्थिता ॥ १५ ॥
तियतो जप चैकावो धर्मस्त्वां समुपैध्यति ।
कालो मृत्युर्यमहरूचेव समायास्यन्ति तेऽन्तिकम् ॥१६॥
भविता च विवादोऽत्र तव तेषां च धर्मतः।

तव सावित्रीदेवीने मध्र वाणीमें 'तथास्त' कहा । इसके बाद देवीने ब्राह्मणका प्रिय करनेकी इच्छासे यह दूसरा वचन और कहा-- विप्रवर ! जहाँ दूसरे श्रेष्ठ बाहाण गये हैं। उन स्वर्गादि निम्नश्रेणीके छोकोंमे तुम नहीं जाओंगे । तुम्हे स्वमाव-सिद्ध एवं निर्दोष ब्रह्मपदकी पाप्ति होगी। तुमने मुझसे जो यहाँ प्रार्थना की है, वह प्रीहोगी ।मै उसे पूर्ण करनेकी चेश करूँगी। तुम नियमपूर्वक एकायचित्त होकर लप करो। धर्म स्वयं तुम्हारी वेवामे उपिश्यत होगा । कालः मृत्य और यम भी तुम्हारे निकट प्रधारेगे, तुम्हारा उन सबके साथ यहाँ धर्मानुकूछ बाद-विवाद भी होगा ॥ १३--१६३ ॥

#### भीष्म सवाच

एवसुक्त्वा भगवती जगाम भवनं खक्रम् ॥ १७॥ ब्राह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिन्ये वर्परातं तथा।

भीष्मजी कहते हैं-राजन । ऐसा कहकर भगवती सावित्री देवी अपने धामको चली गयीं और ब्राह्मण भी दिव्य सौ वर्षीतक पूर्ववत् जपमें संलग्न रहा ॥ १७३ ॥ सदा दान्तो जितकोघः सत्यसंघोऽनसूयकः॥ १८॥ समाप्ते नियमे तस्मिन्नथ विप्रस्य धीमतः। साक्षात् प्रीतस्तदा धर्मो दर्शयामास तं द्विजम॥ १९॥

वह सदा मन और इन्द्रियोंको स्यममे रखता था। कोषको जीत चुका था। अपनी की हुई प्रतिज्ञाका सचाईके साथ पालन करता था और किसीके दोष नहीं देखता था। बुद्धिमान् ब्राह्मणका वह नियम पूर्ण होनेपर साक्षात् भगवान् धर्म उस समय उसपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया १८-१९

#### धर्म उवाच

द्विजाते पश्य मां धर्ममहं त्वां द्रष्ट्रमागतः। जपसास फलं यत्तत् सम्प्राप्तं तच्च मेश्रुणु ॥२०॥

धर्म बोले-विप्रवर ! तुम मेरी ओर देखो । मैं धर्म हॅ और तम्हारा दर्शन करनेके लिये आया हूँ । तम्हें इस जपका जो फल मास हुआ है। वह सब मुझसे सुन लो ॥ २०॥

जिता लोकास्त्वया सर्वे ये दिव्या ये चमानुषाः। देवानां निलयान साधो सर्वाचुकम्य यास्यसि॥२१॥

द्रमने दिव्य और मानुष सभी लोकोंपर विजय प्राप्त की है । साथो | तुम सम्पूर्ण देवताओंके लोकोंको लॉयकर उनसे भी कपर जाओगे ॥ २१ ॥

प्राणत्याग कुरु मुने गच्छ लोकान् यथेष्सितान् । त्यक्त्वाऽऽत्मनः शरीरं च ततो छोकानवाप्स्यसि२२ मूने ! अब तुर्म अपने प्राणीका परित्याग करो और

अमीष्ट लोकीमें जाओ । अपने शरीरका परित्याग करनेके पश्चात् ही तुम उन पुण्यलोकोंमें नाओगे ॥ २२ ॥

बाह्मण उवाच

कि नु लोकोहीं में धर्म गच्छ त्वं च यथासुखम्। बहुतुःखसुखं देहं नोत्सजेयमहं विभो ॥ २३॥

ब्राह्मणने कहा-धर्म ! मुझे उन लोकींको लेक्र क्या करना है ? आप सुखपूर्वक यहाँसे अपने स्थानको पधारिये। प्रमो ! मैंने इस शरीरके माथ बहुत दुःख और सुख उठाय है। अतः इसका त्याग नहीं कर सकता ॥ २३ ॥

#### धर्म उवाच

अवस्यं भोः शरीरं ते त्यक्तव्यं मुनिपुद्गव । स्वर्गमारोह भी विप्र किं वा वै रोचतेऽन्छ ॥ २४॥ धर्म बोले-निष्पाप मुनिश्रेष्ठ । शरीर तो तम्हे अवस्य

त्यागना पड़ेगा । विप्रवर ! अव स्वर्गलोकपर आरुढ हो जाओ अथवा तुम्हारी क्या रुचि है १ वताओ ॥ २४ ॥

#### वाद्यण उवाच

न रोचये स्वर्गवासं विना देहमहं विभी। गच्छ धर्म न से अद्धा स्वर्ग गन्तं विनाऽऽत्मना१५। ब्राह्मणने कहा-प्रभी ! मैं इस शरीरके विना त्वर्ग-

लोकसे निवास करना नहीं चाहता। अतः धर्मदेव । आप यहाँसे जाहये । इस श्रारेको छोडकर स्वर्गलोकमे जानेके लिये गेरे मनमें तनिक भी उत्ताह नहीं है ॥ २५ ॥

#### धर्म उवाच

अर्छ देहे भनः फ़रवा त्यकत्वा देहं सुखी भव । गच्छ लोकानरजसो यत्र गत्वा न शोचिस ॥ २६ ॥

धर्म बोळे-सने ! शरीरमें मनको आतक रखना टीक नहीं है। तुम देह त्यायकर सुखी हो बाओ। उन रजेगुणरहित निर्मल लोकोंमे जाओ, जहाँ जाकर फिर तुग्हें होक नहीं करना पड़ेगा ॥ २६॥

#### बाह्यण उवाच

रमे जपन महाभाग कि तु लोकैः सनातनैः। सदारीरेण गन्तव्यं मया स्वर्गे न वा विभो ॥ २७॥ घासणने कहा-महाभाग | मै तो वरमें ही सुप

मानता हूँ । मुझे सनातन लोकीको हेकर क्या करना है ! भगवन् ! यह चताइये। मैं सशरीर खर्गलोक्मे जा धक्ता हूँ या नहीं १ ॥ २७ ॥

#### धर्म उदाच

यदि त्वं नेच्छसे त्यकुं शरीरं पश्य में हिज । एप कालस्तथा सृत्युर्यमध्य त्वासुपागनाः॥ २८॥ धर्म बोले-ब्रह्मन् । यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो तो देखोः ये कालः मृत्यु और यम तुम्हारे पार आवे हैं॥ २८॥

भीषा उवाच

यय वैयस्वतः कालो मृत्युख वितयं विभो । तं महाभागमुपगम्येदमन्नुवन् ॥ २९॥ भीष्मजी कहते हैं—राजन् । तदनन्तर देवस्थन पनः

काल और मृत्यु-तीनों उत्त महाभाग ब्राह्मपरे पान नारर इस प्रकार बोले-॥ २९॥

#### यम उवाच

तपसोऽस्य सुतासस्य तथा सुचरितस्य च । फलप्राप्तिस्तव श्रेष्ठा यमोऽहं त्वासुपद्वेचे ॥ ३०॥ यमराज योळे—इसन् । तुम्हरेत्रारा मळीमोति की

हुई इत तपस्थाका तथा ग्राम आचरणोंका भी तुम्हे उत्तम फल मास हुआ है। में यमराज हूं और खबं तुमसे यह बात कहता हूं ॥ २०॥

#### काल उवाच

यथावदस्य जप्यस्य फलं प्राप्तमनुत्तमम्। कालस्ते स्वर्गमारोढुं काळोऽहं त्वामुपागतः॥ ३१॥

कालने कहा—विग्रयर | वुम्हारे हक लपका यथायोग्य चर्चोत्तम फल प्राप्त हुआ है । जतः अन मुम्हारे लिये सर्वा-लोकमें जानेका समय आया है । यही चुचित करनेके लिये में साकार्त काल वुम्हारे वाल आया हूँ ॥ ११ ॥

#### मृत्युरुवाच

मृत्युं मां विद्धि धर्मक रूपिणं स्वयमागतम् । कालेन घोदितो वित्र त्वामितो नेतुमच वै ॥ ३२ ॥

मृत्युने कहा—धर्मज धाइल ! मुझे मृत्यु समझो ! मैं स्वय ही धरीर धारण करके यहाँ आया हूँ । विश्वर ! मैं कालने प्रेरित होकर आज दुन्हें यहाँले छे जानेके लिये उप-स्थित हुआ हूँ ॥ ३२ ॥

#### घाद्मण उवाच

स्वागतं सूर्यपुत्राय काळाय च महात्मने । सुत्यवे चाथ धर्माय किं कार्ये करवाणि वः ॥ ३३ ॥

झाह्मणने फहा--पूर्यपुत्र यम महामना काल मृत्यु तथा वर्म--इन चनका स्तागत है। बताइये में आपछोगोंका कौन-चा कार्य करूँ ?॥ ३३॥

#### भीष्म खवाच

अर्च्य पार्च च दस्वा स तेम्यस्तत्र समागमे । अन्नवीत् परमग्रीतः स्वदानस्या किं करोमि वः॥ ३४ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् । वहाँ उन सबका समा-गम होनेपर ब्राह्मणने उनके किये अर्घ और पाय देकर बड़ी प्रस्तवाके साथ कहा—देवताओं । मैं अपनी शक्तिके अनु-सार आपकोगोंकी क्या सेवा कहें ?' ॥ ३४ ॥

तिसन्नेवाथ काले तु तीर्थयात्रासुपागतः। इस्वाकुरगमत् तत्र समेता यत्र ते विभो ॥ ३५॥

इसी समय तीर्थवाशके छिये आये हुए राजा इस्ताकु भी उस स्थानवर आ पहुँचे, बहाँ वे सब छोग एकब हुए थे ॥ ३५॥ सर्वानिय त राजाँवः

स्वतिव तु राजविंः सम्पृष्याय प्रणम्य च । कुशलम्बनमकरोत् सर्वेषां राजसत्त्रमः॥ ३६॥ त्रयेश्वः राजविं इस्बाकुने उन सक्के प्रणाम करके उनकी पूजा की और उन सबका कुशल-समाचार पूछा ॥१६॥ तस्मै खोऽपासमं ब्रस्ता पाद्यमध्ये तथेव च । अवबीद् ब्राह्मणो वाष्ट्रयं कृत्वा कुरालसंविद्म्॥१७॥ ब्राह्मणने भी राजाको अर्घ्यः पाद्य और आसन देकर

कुशल-मङ्गल पूछनेके बाद इस प्रकार कहा-॥ ३७॥



खागतं ते महाराज वृह्यि यद् यदिहेच्छिस । खराक्त्या किंकरोमीह तद् भवान् प्रववीत माम्॥३८॥

'महाराज ! आपका खागत है ! आपकी जो-जो इच्छा हों) उसे यहाँ बताइये। में अपनी शक्तिके अनुसार आयकी क्या वेबा करूँ ? यह आप मुझे बतावें गा ३८ ॥

#### राजीवाच

राजाहं ब्राह्मणश्च त्वं यदा पद्कर्मसंस्थितः। इदानि वसु किंचित्ते प्रथितं तद् वदस्व मे ॥ ३९ ॥

राजाने कहा — विप्रवर | में क्षत्रिय राजा हूँ और आप छः कमोर्में स्थित रहनेवाले ब्राह्मण | अतः में आपको दुस्छ धन देना चाहता हूँ | आप प्रविद्ध धनरत प्रक्षसे मॉमिये || ३९ ||

#### मोह्मण उवाच

द्विविधा ब्राह्मणा राजन् धर्मेश्च द्विविधः स्मृतः । प्रवृत्ताश्च विवृत्ताश्च विवृत्तोऽहं प्रतिब्रहात् ॥४०॥

बाह्मणने कहा—राजन् ! बाह्मण दो प्रकारके होते हैं और धर्म भी दो प्रकारका माना गया है-प्रवृत्ति और निवृत्ति । मैं प्रतिप्रवृत्ति निवृत्त ब्राह्मण हूं ॥ ४० ॥ तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रवृत्ता नराधिप । अहं न प्रतिगृह्णामि किमिण्टं किं ददामि ते। बहि त्वं नपतिश्रेष्ट तपसा साधयामि किम ॥ ४१ ॥

नरेश्वर ! आप उन ब्राह्मणोंको दान दीजिये, जो प्रवृत्ति-मार्गमें हो। मैं आपसे दान नहीं ऌँगा। नृपश्रेष्ठ ! इससमय आपको क्या अभीष्ट है १ मै आपको क्या दूँ १ बताइये। मैं अपनी तपस्याद्वारा आपका कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ ! ॥४१॥

#### राजीवाच

क्षत्रियोऽहं न जानामि देहीति वचनं कचित्। प्रयच्छ युद्धमित्येवंवादिनः स्रो द्विजोत्तम ॥ ४२ ॥

राजा बोले-दिजशेष्ठ ! मैं धत्रिय हूं। प्दीजिये ऐसा फहकर याचना करनेकी बातको मै कभी नहीं जानता। मॉगनेके नामपर तो इमलोग तो यही कहना जानते हैं कि खद्ध दो' ॥ ४२ ॥

#### बाद्यण उवाच

तुष्यसि त्वं खधमेंण तथा तुष्टा वयं नृप। अन्योन्यस्थान्तरं नास्ति यदिष्टं तत् समाचर ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणने कहा-नरेश्वर ! जैसे आप अपने धर्मसे संतुष्ट हैं, उसी तरह इस भी अपने धर्मसे संतुष्ट हैं। इस दोनोमें कोई अन्तर नहीं है । अतः आपको जो अच्छा छगे। घड कीजिये ॥ ४३ ॥

#### राजीवाच

खशक्त्याई ददानीति त्वया पूर्वेमुदाहतम् । याचे त्वां वीयतां महां जप्यस्यास्य फलं द्विज ॥ ४४ ॥

राजाने कहा—ब्रह्मन् ! आपने मुझसे पहले कहा है कि भी अपनी शक्तिके अनुसार दान दूँगा तो मैं आपसे यही मॉगता हूं कि आप अपने जपका फल मुझे दे दीजिये ॥

#### वाद्यण उवाच

युद्धं मम सदा वाणी याचतीति विकत्थसे। न च युद्धं मया सार्धं किमर्थं याचसे पुनः॥ ४५॥

ब्राह्मणने कहा-राजन् ! आप तो बहुत बढ़-बढकर बात बना रहे थे कि मेरी वाणी सदा युद्धकी ही याचना करती है। तब आप मेरे साथ भी युद्धकी ही याचना क्यो नहीं कर रहे हैं ! ॥ ४५॥

#### राजीवाच

वाग्वज्रा ब्राह्मणाः प्रोक्ताः क्षत्रिया वाहुजीविनः। वाग्युद्धं तदिदं तीवं सम वित्र त्वया सह॥ ४६॥ राजाने कहा—विप्रवर ! ब्राह्मणोंकी वाणी ही वज़के समान प्रभाव डालनेवाली होती है और क्षत्रिय बाहुबलसे जीवन-निर्वाह करनेवाले होते हैं; अतः आपके साय मेरा यह तीव वाग्युड उपिखत हुआ है ॥ ४६ ॥

#### माह्मण उपाच

सैवाद्यापि प्रतिशा में खशक्त्या कि प्रदीयताम । बहि दास्यामि राजेन्द्र विभवे सति मा चिरम॥४७॥

ब्राह्मणने कहा-राजेन्द्र ! मेरी वही प्रतिश इस समय भी है । मै अपनी शक्तिके अनुसार आपको स्या दें ! बोलिये। विलम्ब न कीजिये । मैं शक्ति रहते आपको मुँहमाँगी वस्त अवस्य प्रदान करूँगा || ४७ ||

#### राजीवाच

यत्तद् वर्षशतं पूर्णे जण्यं वे जपता त्वया। फलं प्राप्तं तत् प्रयच्छ मम दित्सुर्भवान् यदि ॥ ४८॥ राजाने कहा-मुने! यदि आप देना ही चाहते हैं तो पूरे सौ बर्पोतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त किया है।

वही मुझे दे दीजिये ॥ ४८ ॥

#### बाह्यण उवाच

परमं गृह्यतां तस्य फलं यज्ञिपतं मया। अर्घे त्वमविचारेण फलं तस्य द्यवाप्तुहि ॥ ४९॥ अथवा सर्वमेवेह मामकं जापकं फलम्। राजन् प्राप्तुहि कामं त्वं यदि सर्वमिहेच्छसि॥५०॥

ब्राह्मणने कहा--राजन् । मैने जो जप किया है। उसरा उत्तम फळ आप ग्रहण करें । मेरे जपका आधा पळ तो आर विना विचारे ही प्राप्त करें अथवा यदि आप मेरेद्रारा किये हुए जपका सारा ही फल हेना चाहते हों तो अवस्य अपनी इच्छाके अनुसार वह सन प्राप्त कर है ॥ ४९.५० ॥

#### राजीवाच

कृतं सर्वेण भद्रं ते जण्यं यद् याचितं मया। स्वस्ति तेऽस्तु गमिण्यामि किञ्चतस्यफ्लं वद्॥ ५१ ॥

राजाने कहा-ब्रह्मत् ! मैंने जो जाका पळ मॉगा है। उन सबकी पूर्ति हो गयी। आपका महा हो। क्स्यान हो । मैं चला जाऊँगा। किंद्र यह तो वता दीजिये कि उत्तरा फल क्या है ? ॥ ५१ ॥

#### माह्मण उवाच

फलप्राप्तिं न जानामि दत्तं यज्ञपितं मया। अर्यं धर्मेश्च कालश्च यमो मृत्युश्च साक्षिणः ॥ ५२॥

ब्राह्मणने कहा-राजन्। इस जगका फल क्या मिलेगा! इसको मैं नहीं जानता; परतु मैंने जो कुछ जर रिया या। बहु सब आपको दे दिया । वे धर्म, यम, मृत्यु और राज इस दातके साक्षी हैं ॥ ५२॥

#### राजीवाच

अज्ञातमस्य धर्मस्य फर्लं कि मे करिप्यति। फलं व्रवीपि धर्मस्य न चेज्रप्यकृतस्य माम्। प्रामोतुत्तत् फलं विप्रो नाहमिन्छे ससंदायम् ॥ ५३॥ राजाने कहा- ज़बार ! यदि आप सुद्धे अपने वप-जनित घर्मका फल नहीं बता रहे हैं तो इस घर्मका अज्ञात फल मेरे किस काम आयेगा ! वह सारा फल आपहीं के पास रहे ! मैं सदिग्ध फल नहीं चाहता !! ५३॥

नाहाण उवाच

नाद्वेऽपरवक्तव्यं दत्तं चास्य फळं मया। वाक्यं प्रमाणं राजर्पे ममाच तव चैव हि॥ ५४॥ ब्राह्मणते कहा—राजर्षे ! अव तो मै अपने जपका

प्रकार कहा न्यान कहा न्यान के स्वाप्त करें के अपने के अपने कर करने के स्वाप्त करने स्वीकार करने के स्वाप्त करने स्वीकार करने के स्वाप्त करने स्वाप्त करने के स्वाप्त करने स्वाप्त कर स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त कर स्वाप्त करने स्व

नाभिसंधिर्मया जप्ये छतपूर्वः कदाचन । जप्यस्य राजशार्दूछ कथं चेत्स्यास्यहं फळम् ॥ ५५ ॥ राजसिंह । मैंने जप करते समय कभी फळम् ॥ धमना

नहीं की थी। अतः इस जपका क्या फल होगा, यह कैसे

जान सर्देया १ ॥ ५५ ॥

द्दस्वेति स्वया चोक्तं द्दानीति मया तथा। ष वाचं दूषयिष्यामि सत्यं रक्ष खिरो भव॥ ५६॥

आपने कहा था कि प्दीलिये' और मैने कहा या कि प्दीलिये' और मैने कहा या कि प्दूर्णा'-देवी दशमें में अपनी बात झूटी नहीं करूँगा। आप खत्यकी रखा कीजिये और इसके लिये झुस्थिर हो जाइये॥ ५६॥ अधैवं बदनों में उद्य चचनं न करिष्यसि। महानधामी भविता तय राजच सुपा कृतः॥ ५७॥

राजन् ! यदि इत तरह स्पष्ट बात करनेपर भी आप आज भेरे वचनका पाजन नहीं करेंगे तो आपको असत्यका महान् पाप करोगा ॥ ५७॥

न युक्तं तु सृषा वाणी त्वया वक्तुमरिद्म । तथा मयाध्यभिहितं मिथ्या कर्तं न शक्यते ॥ ५८ ॥

तथा स्वाप्यासहत सम्ब्या सतु न शक्यते ॥ ५८ ॥ भूतमान नरेश ! आएके लिये भी श्रूठ वोलना उचित नहीं है और मैं भी अपनी कही हुई वातको सिम्या नहीं कर सकता ॥ ५८ ॥

संध्रतं च मया पूर्वं द्दानीत्यविद्यारितम्। तद गृक्षीप्वाविद्यारेण यवि सत्ये स्थितो भवान् ॥ ५९ ॥

मैंने विना कुछ बोच-विचार किये ही पहुछ देनेकी प्रतिका कर छी है। अवा आप भी बिना विचारे मेरा दिया हुआ जप प्रहण करें। यदि आप स्वपुर हट हैं तो आपको ऐसा अवस्य करना चाहिये॥ ५९॥

इहागम्य हि मां राजन् जाप्यं फलमयाचयाः। तम्मे निस्प्यं गृङ्गीप्य भव सत्ये स्थिरोऽपि च॥ ६०॥

राजन् ! आपने खर्य यहाँ आकर मुझसे जएके फड़की याचना की है और मैंने उसे आपके डिये दे दिया हैं; जदः आप उसे प्रहण करें और सत्यनर ढटे रहें ॥ ६० ॥ नायं छोकोऽस्ति न परो न च पूर्वान् स तारयेत्। कुत पय जनिष्यांस्तु सृपाशाद्यप्रपणः ॥ ६१॥ जो ह्य बोट्येवाटा है। उस मनुष्यको न इस टोक्सें

सुख मिलता है और न परलोकमें ही। वह अपने पूर्वजीको भी नहीं तार सकता। फिर मिल्फमें होनेवाली स्वतिका उद्धार

तो कर ही कैसे सकता है ? ॥ ६१ ॥

न यङ्गाध्ययने दानं नियमास्तारयन्ति हि । यथा स्तर्यं परे छोके तथेह पुरुषपंभ ॥ ६२ ॥ पुरुषष्ठेष्ठ । परलोको सत्य जिस मकार जीवीका उदार

करता है। उस प्रकार यक्त, वेदाध्ययनः दान और नियम भी नहीं तार सकते हैं॥ ६२॥

त्यांसि थानि चोर्णानि चरिष्यति च धत् तपः । इतिः दातसहस्रेश्च तैः सत्यान्न विशिष्यते ॥ ६३॥ लोगोने अनतक जितनी तपस्यारं की हैं और भविष्यते भी जितनी करेंगेः उन एको वीगुना या ठाखगुना करके एकत्र किया जाय तो भी उनका महत्व स्थले बढकर नहीं

तिद्ध होगा ॥ ६३ ॥

सत्यमेकाक्षरं व्रह्म सत्यमेकाक्षरं तपः। सत्यमेकाक्षरो यक्तः सत्यमेकाक्षरं ध्रुतम्॥ ६४॥

स्तय ही एकमात्र अविनाशी ब्रह्म है। सत्य ही एकमात्र अक्षय तप है, सत्य ही एकमात्र अविनाशी यह है, सत्य ही

एकमात्र नाशरहित सनातन वेद है ॥ ६४ ॥ सत्यं वेदेपु जागतिं फलं सत्ये परं स्मृतम् ।

सत्याद् धर्मो दमश्चेव सर्च सत्ये मितिष्ठितम् ॥ ६५ ॥ वेदीर्मे सत्य ही जागता है—उसीकी महिमा वतायी गयी

है। सत्यका ही धरारे अंद्र परू साना गया है। घर्म और इन्द्रिय संगमकी थिद्धि भी बत्यते ही होती है। सत्यके ही आभारणर चय कुछ टिका हुआ है॥ ६५॥

सत्यं वेदास्तथाङ्गानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः । व्रसचयो तथा सत्यमोङ्गारः सत्यमेव च ॥ ६६॥ सन्य हो वेद और वेदाङ्ग है । स्त्य ही विधा तथा विधि

है। क्ल ही ब्रह्मर्या तथा कल ही ओङ्कार है ॥ ६६ ॥ प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं संतितिरेय च। सत्येन यायुरस्येति सत्येन तपते रविः॥ ६७॥

चल प्राणिषीको जन्म देनेवाला (शिता) है, सत्य ही संतित है, सत्यते ही बाद्य चलती है और सत्यते ही सहं तपता है॥६७॥ सत्येन च्यानिर्वृहति स्वर्णः सत्ये प्रतिष्टितः । सत्यं यहस्त्यो वेद्याः स्तोभा मन्त्राः सरस्वती ॥ ६८॥

स्वयंत्रे ही जाग जलती है तथा सत्यपर ही स्वर्गलोक प्रविक्षित है। यक तर, वेदः स्तोभ, मन्त्र और सरस्ती— सब सत्यके ही स्वरूप हैं॥ ६८॥ तलामारोपितो धर्मः सत्यं चैवेति नः श्रतम । समकक्षां तलयतो यतः सत्यं ततोऽधिकम् ॥ ६९ ॥

मैने सना है कि किसी समय धर्म और सत्यको तराजवरः जिसके दोनों पळडे बराबर थे। रक्खा और तौला गया: उस समय जिस ओर सत्य था। उधरका ही पळड़ा मारी हुआ ॥ यतो धर्मस्ततः सत्यं सर्वं सत्येन वर्धते। किमर्थमन्तं कर्म कर्त् राजंस्त्वमिच्छसि ॥ ७० ॥

जहाँ धर्म है, वहाँ सत्य है । सत्यसे ही सबकी बृद्धि होती है । राजन् ! आप क्यो असत्यपूर्णं बर्ताव करना चाहते हैं !॥ ७० ॥

सत्ये क्रम् स्थिरं भावं मा राजञ्चनृतं कथाः। कस्मारवमनतं वाक्यं देहीति कृष्षेऽश्मम् ॥ ७१ ॥ महाराज । आप सत्यमे ही अपने मनको स्थिर कीजिये। मिध्यापर्ण बर्ताव न कीजिये । यदि लेना ही नहीं था तो आपने 'दीजिये' यह शुद्धा और अशुभ वचन क्यो मुँहसे

निकाला था ॥ ७१ ॥

यदि जप्यफलं इत्तं मया नैषिष्यसे धर्मेभ्यः सम्परिभ्रप्टो लोकाननुचरिष्यसि ॥ ७२ ॥ नरेश्वर ! यदि आप मेरे दिये हुए इस जपके फलको

नहीं खीकार करेंगे तो धर्मश्रष्ट होकर सम्पूर्ण लोकोंमे भटकते

फिरेंगे ॥ ७२ ॥

संश्रत्य यो न दित्सेत याचित्वा यश्च नेच्छति । रभावानृतिकावेतौ न मृषा कर्तुमईसि॥ ७३॥

जो पहले देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता सथा जो याचना तो करता है। किंतु मिलनेपर उसे लेना नहीं चाहता, वे दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं; अत: आप अपनी और मेरी भी बात मिथ्या न कीजिये॥ ७३॥

#### राजीवाच

योद्धव्यं रक्षितव्यं च क्षत्रधर्मः किल द्विज। दातारः क्षत्रियाः प्रोक्ता गृह्णीयां भवतः कथम् ॥ ७४ ॥

राजाने कहा-व्यसन् ! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी रक्षा और युद्ध करना है। धत्रियोको दाता कहा गया है। फिर मैं उल्टे ही आपसे दान कैसे छे सकता हूँ १ ॥ ७४ ॥ बाह्यण उवाच

न च्छन्दयामि ते राजन्नापि ते गृहमावजम्। इहागम्य तु याचित्वा न गृक्षीषे पुनः कथम् ॥ ७५॥

ब्राह्मणने कहा-राजन् ! दान छेनेके छिये मैने आपसे अनुरोध या आग्रह नहीं किया था और न मैं देनेके ळिये आपके घर ही गया था। आपने खर्य यहाँ आकर याचना की हैं; फिर लेनेसे कैसे इन्कार करते हैं ! ॥ ७५॥

धर्म उवाच

अविवादोऽस्तु युवयोविंत्त मां धर्ममागतम्। द्विजो दानफलेर्युको राजा सत्यफलेन च ॥ ७६॥

धर्म चोले--आप दोनोंमें विवाद न हो। आरबी निदित होना चाहिये कि मै साक्षात धर्म यहाँ आया हूँ । ब्राह्मर देवता दानके फलते यक्त हो जायँ और राजा भी सत्यके पहले सम्पन्न हों ॥ ७६ ॥

स्वर्ग उवाच

खर्ग मां विद्धि राजेन्द्र रूपिणं खयमानतम्। अविवादोऽस्त युवयोरुभौ तुल्यफली युवाम् ॥ ७७॥

खर्ग वोला-राजेन्द्र ! आपको विदित हो कि में स्वर्ग हूँ और खर्व ही शरीर धारण करके यहाँ आया हूँ। आर दोनोमे बिवाद न हो । आप दोनों समान फलके मागी हाँ ॥

राजीवाच

कृतं स्वर्गेण मे कार्यं गच्छ स्वर्ग यथागतम्। विम्रो यदीच्छते गन्तुं चीर्णं गृह्णातु मे फलम्॥७८॥

राजाने कहा-मुझे खर्गकी कोई आवश्यकता नहीं है । खर्ग ! तुम जैसे आये थे, वैसे ही लौट जाओ। यदि ये ब्राह्मगदेवता स्वर्गमें जाना चाहते हों तो मेरे किये हुए पुण्य-फलको ग्रहण करें ॥ ७८ ॥

#### बाह्यण उवाच

बाल्ये यदि स्याद्शानान्मया हस्तः प्रसारितः। निवृत्तलक्षणं धर्ममुपासे संहितां जपन्॥ ७९॥

ब्राह्मणने कहा-यदि दाख्यावस्थामें अज्ञानवद्य भेने कभी किसीके सामने हाथ फैलाया हो तो उनका मुझे म्मरण नहीं है। परत अब तो सहिता—गावशीमन्त्रका जर करता हुआ निवृत्तिधर्मकी उपासना करता हूँ ॥ ७९ ॥

निवृत्तं मां चिराद्राजन् विम्लोभयसे कथम्। स्वेन कार्यं करिप्यामि त्वत्तो नेच्छे फलं नृप। तपःस्वाध्यायक्तीलोऽहं निवृत्तश्च प्रतिग्रहात् ॥ ८० ॥

राजन् ] मे निवृत्तिमार्गका पथिक हूँ, आर बहुत देखे मुझे छमानेका प्रयत क्यों करते हैं १ नरेक्षर । में स्तय ही थपना कर्तव्य करूँगा, आपसे कोई फल नर्ग हेना चाइता। मैं प्रतिग्रह्से निवृत्त होकर तप और स्वाव्यायमे लगा हुआ हूं॥

राजीवाच

यदि विप्र विसुष्टं ते जप्यस्य फलमुत्तमम्। आवयोर्यत् फलं किञ्चित् सहितं नौ तद्सिवह ॥ ८१॥ राजाने कहा-विप्रवर | यदि आपने अपने जनन

उत्तम फल दे ही दिया है तो ऐसा सीजिय कि हम दोनॉने जो भी पुण्यफल हों। उन्हें एकत्र करके हम दोनों साथ ही भोर्गे-इम दोनोंका उनपर समान अधिकार रहे ॥ ८१ ॥

द्विजाः प्रतिप्रहे युक्ता दातारो राजवंशजाः। यदि धर्मेः श्रुतो विष्र सहैव फलमस्तु नी॥८२॥ ब्राह्मणीको दान लेनेका अधिकार है और क्षत्रिय केंग्ड

दान देते हैं, लेते नहीं; यह धर्म आपने भी चुना होगा; अतः

विश्वर ! हम दोनोंके कार्यका फल साथ ही हम दोनोंके उपयोगमे आवे ॥ ८२ ॥

मा वा भूत् सहभोज्यं नौ मदीयं फलमाप्तुदि । प्रतीच्छ मत्हतं धर्मे यदि ते मय्यतुग्रहः ॥ ८३ ॥

अथवा यदि आपकी इच्छा न हो तो हमें साथ रहकर कर्मफल भोगनेकी आवश्यकता नहीं है। उस अवस्थामें में यही प्रार्थना करूँगा कि यदि आपका सुसपर अनुम्रह हो तो आप ही मेरे छुमकर्मोंका पूरा-पूरा फल ग्रहण कर लें। मैंने को छुन्छ भी धर्म किया है। वह सब आप स्वीकार कर लें।

#### भीष्म उवाच

ततो विकृतवेपौ द्वौ पुरुषौ समुपस्थितौ। गृहीत्वान्योन्यमावेष्ट्रय कुचैळाव् वतुर्वचः॥८४॥

भीष्मजी कहते हैं — पाजर् । इसी समय वहाँ विकराल वेषवारी हो पुच्च उपस्थित हुए । दोनोंने एक दूसरेको पकड़- कर अपने हाथोंसे आवेष्ठित कर रक्ता या । दोनोंके धरीरपर मैंके वक्त थे ( उनमेंने एकका नाम विकृत था और दूसरेका नाम विकर्प ) । वे होनों वार्रवार इस मकार कह रहे थे ॥८४॥ न में धाररासीति चापरः ।

इहास्ति नौ विवादोऽयमयं राजानुशासकः ॥ ८५॥ एकते कहा—भाई । तुम्हारे करर मेरा कोई ऋण नहीं

है। दूरता कहता—नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। पहलेने कहा— यहाँ जो हम दोनोंका विवाद है। इसका निर्णय ये सबका शासन करनेवाले राजा करेंगे || ८५ ||

सत्यं व्योग्यहमिदं न मे धारयते भवान् । धनृतं वद्सीह त्वमृणं ते धारयाम्यहम् ॥ ८६॥

दूसरा बोळा—मैं सच कहता हूँ कि तुमपर मेरा कोई ऋण नहीं है । पड़लेने कहा—ग्रम खुळ बोळते हो। मुहापर द्वम्हारा ऋण है ॥ ८६॥

तातुभौ सुभूशं ततौ राजानमिदमूचतुः। परीक्ष्य त्वं यथास्याचो नावामिह विगर्हितौ ॥ ८७॥

तव वे दोनों अलग्त सत्तत होकर राजाले इस प्रकार बोले-आन इसारे भामलेकी लॉच-यहताल करके फैसला कर दें। जिससे इस दोनों यहाँ दोषके भागी और निन्दाके पात्र न हों।। ८७॥

#### विरूप उवाच

धारयामि नरच्यात्र विकृतस्येह गोः फलम्। ददतस्य न गुहाति विकृतो मे महीपते॥८८॥

विरूप बोळा—पुरुपविंद | मैं विश्वतके एक गोदानका फळ ऋणके तौरपर अपने यहाँ रखता हूँ । पृथ्वीनाय | उस ऋणको आज मैं दे रहा हूँ । परंतु यह विश्वत ले नहीं रहा है ॥

#### विकृत उवाच

न में धारयते किञ्चिद् विरूपोऽयं नराधिष । मिथ्या व्रवीत्ययंहि त्वां सत्याभासं नराधिषा। ८९ ॥ विकृतने कहा—नरेश्वर । इस विरूपपर मेरा कोई भ्रुण नहीं है। यह आपते घट योखता है । इसकी बातमें सत्यका आमासमात्र है ॥ ८९॥

#### राजीवाच

विरूप कि धारयते भवानस्य व्यवीतु में। श्रुत्वा तथा करिप्येऽहमिति में धीयते मनः॥ ९०॥

राजा वोले—विरूप । सुम्हारे कार विकृतका कौन-सा भूण है । बताओं, में उसे सुनकर कोई निर्णय करूँगा । मेरे मनका ऐसा झीं,निक्षय है ॥ ९० ॥

#### विरूप उवाच

श्रुण्वावहितो राजन् यथैतद् धारयाम्यहम् । विकृतस्यास्य राजपे निष्कितेन नराधिप ॥ ९१ ॥

विरूप बोळा—राज्य । नरेश्वर । आप सावधान होकर सुने, राज्यें । इस विकृतका ऋण जिस प्रकार में धारण करता हूँ, वह सब पूर्णक्षपे युता रहा हूँ ॥ ९१ ॥

अनेन धर्मप्राप्त्यर्थे शुभा द्त्वा पुरानघ । धेतुर्विप्राय राजर्वे तपःखाध्यायशीलिने ॥ ९२ ॥ निष्पाप राजर्षे । इसने धर्मकी प्राप्तिके लिये एक तपखी

निष्पाप राजधे ! इसने धर्मको प्राप्तिक किये एक तपसी और स्वाध्यायकील ब्राह्मणको एक दूध देनेवाली उत्तम गाय टी थी !! ९२ !!

तस्याखार्यं मया राजन् फलमभ्येत्य याचितः । विकृतेन च में दुर्च विद्युद्धेनान्तरात्मना ॥ ९६॥

राजन् ! मैंने इसके घर जाकर इससे उसी गोदानका फल मॉगा था और विकृतने छुद्ध हृदयसे मुझे बह दे दियाया॥ ९३॥

ततो में पुक्तं कर्म कतमात्मिशुद्धये। गावौ च कपिले क्रीत्वा चत्तले घहुदोहने॥९५॥ ते चोञ्छवृत्तये राजन् मया समयवर्जिते। यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याहं पुनः मभो॥९५॥

तदनन्तर मैंने भी अपनी शुद्धिके लिये पुणयक्तां किया। राजन् ! दो अधिक दूध देनेवाली कपिला नीएँ, जिनके साथ उनके वछड़े भी थे, खरीदकर उन्हें मैंने एक उच्छन्नतिवाले ब्राह्मणको विधि और अद्यापूर्वक दे दिया। मामे। उसी गोदान् अधल मैं पुनः इसे वायल करना चाहता हूँ ॥४४-९५॥ इहाबीय गृहीत्वा त प्रयच्छे द्विग्राणं फलम।

एवं स्यात् पुरुषच्यात्र कः शुद्धः कोऽत्र दोपवान् ९६

पुरवर्षित् । इसले एक गोदानका फल लेकर आज में इते दूना फल लौटा रहा हूँ । ऐसी परिस्थितिमें आप स्वय निर्णय कीजिये कि हम दोनोंमेंले कीन गुद्ध है और कीन दोयी १ ॥ ९६ ॥

एवं विवदमानी स्वस्त्वामिहाभ्यागती नृप । कुरु धर्ममधर्मे वा विनये नौ समादध ॥ ९७ ॥ नरेश्वर | इस प्रकार आपसमें विवाद करते हुए हम दोनी

म॰ स॰ ३--१, १४--

यहाँ आपके समीप आये हैं । आप निर्णय कीजिये । अव आप चाहे न्याय करे या अन्याय । इस झगडेका निपटारा कर दे । इम दोनोको विशिष्ट न्यायके मार्गपर लगा दे ॥९७॥ यदि नेच्छति मे दानं यथा दत्तमनेन वै। भवानत्र स्थिरो भूत्वा मार्गे स्थापिवताद्य नौ ॥ ९८॥

इसने जिस तरह मुझे दान दिया है। उसी तरह यदि स्वय भी मुझसे लेना नहीं चाइता है तो आप स्वयं सुस्थिर होकर हम दोनोंको धर्मके मार्गपर स्थापित कर दें ॥ ९८ ॥

#### राजीवाच

दीयमानं न गृह्वासि ऋणं कस्मात् त्वमद्य वै। यथैव ते दभ्यनुकातं तथा गृहीष्व मा चिरम ॥ ९९॥

राजाने कहा-विकृत ! जब विरूप तुम्हें तुम्हारा दिया हुआ ऋण लौटा रहा है। तव तुम उसे आज ग्रहण क्यों नहीं करते ? जैसे इसने तुम्हारी दी हुई वस्त स्वीकार कर ली थी। उसी प्रकार तुम भी इसकी दी हुई वस्तुको छे छो। विलम्ब न करो ॥ ९९॥

#### विकृत उवाच

धारयामीत्यनेनोकं ददानीति तथा मया। नायं मे धारयत्यद्य गच्छतां यत्र वाञ्छति ॥१००॥

विकृत बोळा-राजन् ! विरूपने अभी आपसे कहा है कि मैं ऋण धारण करता हूँ; परंतु मैंने उस समय 'दान' कह करके वह वस्तु इसे दी थी; इसिलेये इसके ऊपर मेरा कोई ऋण नहीं है। अब यह जहाँ जाना चाहे जा सकता है ॥ १०० ॥

#### राजीवाच

द्दतोऽस्य न गृह्णासि विषमं प्रतिभाति मे । दण्डवो हि त्वं मम मतो नास्त्यत्र खलु संशयः १०१

राजाने कहा-विकृत ! यह तुम्हे तुम्हारी वस्तु दे रहा है और तुम लेते नहीं हो । यह मुझे अनुचित जान पहता है: अतः मेरे मतमें तुम दण्डनीय हो; इसमें कोई सशय नहीं है ॥ १०१ ॥

#### विकृत उवाच

मयास्य दत्तं राजर्षे गृह्णीयां तत् ऋथं पुनः। काममत्रापराधी में दण्डमाशापय प्रमो॥ १०२॥

चिकृत बोळा-राजर्षे ! मैंने इसे दान दिया था; फिर वह दान इससे वापस कैसे छे छूँ। भछे। इसमें मेरा अपराध समझा जाय; परंतु मैं दिया हुआ दान वापस नही छे सकता। प्रभो ! मुझे दण्ड मोगनेकी आजा प्रदान करें ॥ १०२॥

#### विरूप उवाच

द्दीयमानं यदि मया नेषिष्यसि कयञ्चन। नियंस्यति त्वां नृपतिरयं धर्मानुशासकः॥ १०३॥ विरूपने कहा-विकृत | यदि तुम मेरी दी हुई वर्छ स्त्रीकार नहीं करोगे तो ये धर्मपूर्ण शासन करनेवाले नरेत तुम्हे केंद्र कर लेंगे ॥ १०३ ॥

#### विक्रत उवाच

स्वं मया याचितेनेह दत्तं कथमिहाद्य तत्। गृह्वीयां गच्छतु भवानभ्यनुहां ददानि ते ॥ १०४॥

विकृत बोला-तम्हारे मॉगनेपर मैंने अपना धन दानके रूपमें दिया था; फिर आज उसे वापस हैते हे सकता हूं है तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ भी पावना नहीं है। मैं तुम्हें जानेके लिये आचा देता हैं। तम जाओ ॥ १०४ ॥

#### माद्याण उवाच

श्रवमेवस्थया राजन्ननयोः कथितं हयोः। प्रतिहातं मया यत्ते तद् गृहाणाविचारितम् ॥ १०५॥ इसी बीचमें जापक ब्राह्मण बोल उठा-पान्त् । आपने इन दोनोंकी बार्ते सुन हीं। मैंने आपको देनेके लिये जो प्रतिशा की है, उसके अनुसार आप मेरा दान दिना विचारे ग्रहण करें ॥ १०५ ॥

#### राजीवाच

प्रस्तुतं सुमहत् कार्यमनयोर्गहरं जापकस्य दृढीकारः कथमेतद् भविष्यति ॥१०६॥

राजाने मन-ही-मन कहा—इन दोनीका बड़ा भारी और ग्रहन कार्य सामने आ गया है। इघर नापक प्रादणका सुद्ददं आग्रह ज्यॉन्कान्यों बना हुआ है। इतने निपटारा कैसे होगा ॥ १०६ ॥

यदि तावन्न गृहामि ब्राह्मणेनापवर्जितम्। कथं न लिप्येयमहं पापेन महताय मै ॥१०७॥ यदि मैं आज ब्राझणकी दी हुई वस्तु ब्रहण न करूँ तो

किस प्रकार महान् पापसे निर्लित रह सक्ँगा ॥ १०७ ॥ तौ चोवाच स राजपिंः कृतकार्यी गमिष्ययः। नेदानीं मामिहासाय राजधर्मो भवेनमृपा ॥१०८॥

इसके बाद राजर्षि इस्वाकुने उन दोनींते कहा-दुम दोनों अपने विदादका निपटारा हो जानेपर ही वहाँछे जाना । इस समय मेरे पास आकर अपना कार्य पूर्ण हुए विनान जाना। मुझे भय है कि राजधर्म मिथ्या अथवा कलद्भित न हो शय॥ खधर्मः परिपाल्यस्तु राङ्गामिति विनिध्ययः।

विप्रधर्मेश्च गहनो मामनात्मानमाविशत् ॥१०९॥ राजाओंको अपने धर्मका पालन करना चाहिये, दरी शास्त्रका विद्वान्त है। इनर मुझ अजितात्माके भीतर गहन

ब्राह्मणधर्मने प्रवेश किया है ॥ १०९ ॥

#### बाह्मण उवाच

गृहाण धारचेऽहं च याचितं संश्रुतं मया। न चेद् ग्रहीष्यसे राजव्यापिष्ये त्वां न संश्यः॥११०॥ ब्राह्मणने कहा-राजन् ! आपने जो बलु माँगी धी और जिसे देनेकी मैंने प्रतिज्ञा कर छी थी। उसे मै आपकी घरोइरके रूपमें अपने पास रखता हूँ। अतः गीम उसे छे छें। यदि नहीं छेंगे तो निस्सदेह मैं आपको शाप दे दूँगा॥११०॥

#### राजीवाच

धिग्राजधर्मे यस्यायं कार्यस्येह विनिश्चयः। इत्यर्थे मे ब्रहीतच्यं कथं तुरुयं भवेदिति ॥१११॥

राजाने कहा—धिकार है राजधर्मको, जिसके कार्यका यहाँ यह परिणाम निकला । ब्राह्मणको और युझको समान फलको प्राप्त कैसे हो, इसी उद्देश्यसे युझे यह दान प्रहण करना है ॥ १११ ॥ एव परिणरपूर्व में निक्षेपार्थ प्रसारितः । यस्मे धारयसे विक्र तदिदानीं प्रदीयताम् ॥ ११२ ॥

व्रसन् । यह मेरा हाथ जो आजछे पहले किसीके सामने नहीं फैलाया गया था। आज आपछे धरोहर छेनेके जिये आपके सामने फैला है। आप मेरा जो कुछ भी धरोहर धारण करते हैं। उसे इस समय मुझे दे दीजिये ॥ ११२॥

#### माह्यण सवाच

संहितां जपता यावान् गुणः कश्चित् छतो मया । तत् सर्वे प्रतिगृक्षीच्वयदि किञ्चिदिहास्ति मे ॥११३॥

झाह्यणने फहा — राजन् । मैने संहिताका जप करते हुए कहींवे जितना भी पुण्य असवा स्ट्रुण संग्रह किया है। बह सब आप के लें । इसके किया भी मेरे पास जो कुछ पुण्य हो। उसे प्रहण करें ॥ ११६॥

#### राजीवाच

जलमेतजिपतितं मम पाणौ द्विजोत्तम। सममस्तु सहैवास्तु प्रतिगृहातु वै भवान् ॥११४॥

राजाने कहा —हिज़केड । मेरे हायपर यह एंकल्पका जल पड़ा हुआ है । मेरा और आपका सारा पुण्य हम दोनों-के लिये समान हो और हम साथ-साय उसका उपमोग करें। इस उद्देशने आप मेरा दिया हुआ दान भी ग्रहण करें।।

#### विरूप उवाच

कामकोधौविद्धिनौत्वमायाभ्यां कारितो भवान् । सहेति च यदुकं ते समा छोकास्तवास्य च ॥११५॥

विक्रपने कहा—राजव । आपको थिरित हो कि हम दोनों काम और क्रोष हैं । हमने ही आपको इस कार्यमें लगाया है। आपने जो साथ साथ फल भोगानेकी बात कही है, इससे आपको और इस ब्राह्मणको एक समान लोक प्राप्त होंगे ॥ ११५॥

नायं प्रारयते किञ्चिक्षिक्षासा त्वत्कते कृता। काळो धर्मस्तथा मृत्युः कामकोषी तथा युवाम् ॥११६॥ सर्वमन्योन्यनिष्कर्षे निपृष्टं पश्यतस्तव। गच्छ छोकान् जितान् स्वेन कर्मणा यत्रवाञ्छसि॥११७॥

यह मेरा साथी कुछ भी धारण नहीं करता अथवा मुसपर भी इसका कोई ऋण नहीं है। यह सब खेळ तो हमलोगोंने आपकी परीक्षा टेनेके लिये किया था। काळ, धर्म, मृत्यु, काम, क्रोघ और आप दोनों—ये सब के सब एक दूसरेकी करीटीपर आपके देखते-देखते करो गये है। अब जहाँ आप-की इच्छा हो, अपने कर्मसे जीते हुए उन लोकोंमे जाइये॥

जापकानां फळावातिर्मेया ते सम्प्रदर्शिता । गतिः स्थानं च ळोकाश्च जापकेन यथा जिताः ॥११८॥

भीष्मजी कहते हैं—राजर ! जापकों को किस प्रकार फलकी प्राप्ति होती है ! इस वातका दिग्दर्शन मैंने हुग्हें करा दिया । जापक ब्राह्मणने कौन सी गति प्राप्त की ! किस स्थानपर अधिकार किया ' कौन कौन से छोक उसके लिये सुलम हुए ! और यह सब किस प्रकार सम्मव हुआ ! वे बार्ते आगे बतायी जाउँगी !! ११८ !!

प्रयाति खंहिताध्यायी ब्रह्माणं प्रमेष्ठिनम् । अथवार्गिन समायाति सूर्यमाविदातेऽपि घा ॥११९॥

सहिताका स्वाध्याय करनेवाला द्विज परमेष्ठी ब्रह्माको प्राप्त होता है अथवा अग्निमें समा जाता है अथवा सूर्वेमें प्रवेश कर जाता है || ११९ ||

स तैजसेन भावेन यदि तत्र रमस्युत । गुणांस्तेषां समाधत्ते रागेण प्रतिमोद्दितः ॥१२०॥

यदि वह जापक तैजव शरीरवे उन छोकोंमें रमण करता है वो रागवे मोहित होकर उनके गुणोंको अपने मीतर धारण कर देता है ॥ १२० ॥

पवं सोमे तथा वायौ भूग्याकाशश्रारीरमः। सरागस्तत्र वसति गुणांस्तेषां समाचरन् ॥१२१॥

इसी प्रकार एंडिताका जर करनेवाला पुरुष शायुक्त होनेपर चन्द्रलोका वायुलोका भूमिलोक तथा अन्तरिक्षलोकके योग्य शारीर धारण करके वहाँ निवास करता है और उन लोकोंमें रहनेवाले पुरुषीके गुणीका आचरण करता रहता है ॥ अथ तब विश्वासी स गच्छति त्वथ संदायम ।

परमञ्चयभिच्छन् स तमेवाविशते पुनः ॥१२२॥ यदि उन लोकींकी उत्कृष्टतामें सदेह हो जाय और इस

ार उन जानको उत्क्षेद्रताम सदेह हो जाय और इस कारण वह जापक वहाँचे विरक्त हो जाय तो वह उत्क्रस्ट एव अविनाती मोखकी इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्ठी ब्रह्मार्से प्रवेश कर जाता है ॥ १२२॥

असृताचासृतं प्राप्तः शान्तीसृतो निरात्मवान् । व्रह्मसृतः स निद्धेन्द्वः सुखी शान्तो निरामयः ॥१२२॥

अन्य लोकोंको अपेक्षा परमेष्टिमानकी प्राप्ति अमृत-रूप हैं । उत्तरे भी उत्कृष्ट कैवरयरूपी अमृतको प्राप्त होकर यह बान्त (निष्काम), अहङ्कारशृत्य, निर्द्वन्द्व, सुर्खी, शान्तिपरायण तथा रोग-शोक्षे रहित ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।। ब्रह्मस्थानमनावर्तमेकमक्षरसंब्रकम् । अदुःखमजरं शान्तं तत् प्रतिपद्यते ॥१२४॥

ब्रह्मपद पुनराष्ट्रतिरहितः एकः अविनागीः संज्ञारहितः दुःख-सून्यः अजर और शान्त आश्रय हैः उसे ही बह

जापक प्राप्त होता है।। १२४॥

चतुर्भिर्द्धभणेहींनं तथा पड्भिः सषोडरौः। पुरुषं तमतिकम्य आकारां प्रतिपद्यते ॥१२५॥

जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष (सगुण ब्रह्म ) से भी कपर उटकर आकाशस्वरूप निर्शुण ब्रह्मको प्राप्त होता है। बहाँ प्रत्यक्ष अनुमानः उपमान और शब्द—इन चारों प्रमाणो और लक्षणोक्ती पहुँच नहीं है। शुधाः पिपासाः शोकः मोह तथा जरा और सुरसु—ये छः तरक्षे बहाँ नहीं हैं। पाँचीं ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँचीं क्रमेंन्द्रियाँ, पाँचीं प्राण तथा मन—इन होल्ड उपकरणोसे भी वह रहित है। १२५॥ व्यथ नेच्छति रागातमा सर्चे तद्धितिप्रति । यद्य प्रार्थयते तद्य मनसा मतिष्यते ॥१२६॥ यदि उत्तके मनमे भोगोके एक स्वर्णने

यदि उसके मनमें भोगोंके प्रति सात है और वह निर्द्युण ब्रह्मको प्राप्त होना नहीं चाहता है तो वह सभी पुण्यलोकोंका अधिश्राता वन जाता है और मनसे जिस वस्तु-को पाना चाहता है, उसे हुउत भ्राप्त कर लेता है॥ १२६॥ अध्यवा चेश्वते लोकान् सर्वान् निरमसंक्षितान्।

निसपृहः सर्वेतो सुक्तस्त्र वे प्यते सुखम् ॥१२०॥ अथवा वह सम्पूर्ण उत्तम लोकोंको मी नरके तुस्य देखता है और सब ओरहे निःस्पृह एव मुक्त होकर उसी

निर्मुण ब्रह्ममें सुखपूर्वक समण करता है ॥ १२७॥ एवमेपा महाराज जापकस्य गतिर्यथा। एतत् ते सर्वमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ १२८॥ महाराज! इस प्रकार यह जापककी गति वतायो गयी

है। यह सारा प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया। अव तुम और क्या सुनना चाहते हो १॥ १२८॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि जापकोपाख्याने नवनवस्यधिकज्ञाततमोऽध्यायः॥ १९९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्भत मोक्षचमैपर्वमें जापकका उपाख्यानविषयक एक सी निन्यानदेवां शध्याय पृरा हुआ॥१००॥

# **द्धिशततमोऽध्यायः**

जापक बालण और राजा इक्ष्वाकुकी उत्तम गतिका वर्णन तथा जापकको मिलनेवाले फलकी उत्कृष्टता

युधिष्ठिर उवाच

किमुत्तरं तदा तौ सा चकतुस्तस्य भाषिते। बाह्मणो वाथवा राजा तन्मे बृद्दि पितामह॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह । उस समय विरूपके पूर्वोक्त बचन कहनेपर ब्राह्मण और राजा इस्वाकु उन दोनोंने उसे क्या उत्तर दिया, यह भुन्ने बताइये ॥ १ ॥ अथवा तो गती तत्र यदेतत् क्रीतिर्तं त्वया । सवादो चा तयोः कोऽभृत् कि वा ती तत्र चक्रतः ।२।

तथा आपने जो यहसधोष्ठीका क्रमप्रक्ति और छोकान्तर-की प्राप्तिरूप तीन प्रकारकी गति बतायी है, उनमेखे वे दोनों किस गतिको प्राप्त हुए १ उस समय उन दोनोंमें क्या बातचीत हुई और उन्होंने क्या किया १ ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

तथेत्वेवं प्रतिश्रुत्य धर्मे सम्पूच्य च प्रभो। यमं कालं च मृत्युं च खर्गं सम्पूच्य चाईतः॥ ३॥ पूर्वं वे चापरे तत्र समेता ब्राह्मणपंभाः। सर्वान् सम्पूच्यशिरसाराजानं सोऽब्रवीद् हिजः॥४॥

भीषमजीने कहा- प्रां । तव 'बहुत अच्छा' कहकर ब्राह्मणने घर्म, यम, काल, मृत्यु और स्वर्ग—इन सभी पूजनीय देवताओका पूजन किया। वहाँ पहलेसे जो ब्राह्मण मौजूद ये और दूसरे भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पचारे ये, उन सबके चरणोंमे सिर झुकाकर सबकी ययोचित पूजा करके ब्राह्मणने राजासे कहा—॥ ३४॥

फलेनानेन संयुक्तो राजर्षे गुन्छ मुरयताम्। भवता चाभ्यवतातो जोष्यं भय एव ह॥ ५॥

्राजर्षे । इस फलते संयुक्त होकर आप क्षेत्र गतिसे प्राप्त कीलिये और आपकी आजा हेकर मैं पिर नरमे लग जाऊँगा ॥ ५ ॥

वरस्थ मम पूर्व हि दत्तो देव्या महावल । श्रद्धा ते जपतो नित्यं भवत्विति विद्याग्पते ॥ ६ ॥ भहावली प्रजानाथ । सुन्ने देवी साविशीने वर दिया है

कि जपमे तुम्हारी नित्य अदा बनी रहेगी' ॥ ६॥

राजीवाच

यद्येवमफला सिद्धिः श्रद्धाः च जिपतुं तत्र । गच्छ विप्र मया सार्घे जापकं फलमाप्तुहि ॥ ७ ॥

राजाने कहा~विप्रवर | यदि इस प्रशार गुने पन समर्पण करनेके कारण आपको पलको प्राप्ति नहीं हो रही है और पुनः जप करनेमे ही आगको श्रदा होती हैं तो आग मेरे साथ ही चर्ले और जगदानजनित फल्को प्राप्त करें ॥॥॥

वाह्मण उवाच

कृतः प्रयत्नः सुमहान् सर्वेषां संनिधाविह । सह तुरुपफलायावां गन्छायो यत्र नो नितः ॥ ८ ॥ ब्राह्मणने कहा-पानन् ! मैने यहां नवके मधीर जाररे।

अपने अपका फल देनेके लिये महान् प्रयत्न दिया है। ति भी आपका आग्रह साथ-साथ फलका उपभोग कानेता रव है। अतः हम दोनो समान् फलके ही भागी हों। चर्निक

# महाभारत 🖘



जापक त्राह्मण एवं महाराज इस्त्राक्की ऊर्ध्वगति

जहाँतक इस दोनींकी गति हो सके। साथ-साथ चलें ॥ ८॥

मीष्म उवाच

व्यवसायं तयोस्तत्र विदित्वा विद्दोश्यरः ।
सह देवैरुपयरो ठोकपाठेस्त्येव च॥९॥
साध्याश्च विद्दे मरुतो वाद्यानि सुमहान्ति च॥
तयांस्य स्वेगाविधिर्वेदाः स्तोभाः सरस्यती ।
तारदः पर्वतश्चेय विद्दावसुईहाहुहः॥११॥
गन्धवश्चित्रसेनस्य परिवारगणैर्युतः।
ताराः सिद्धाश्च सुनयो देवदेवः प्रजापतिः॥१२॥

विष्णुः सहस्रशिष्टे हेवोऽचिन्त्यः समागमत् । अवाद्यन्तान्तिरक्षे च भेर्यस्त्याणि वा विभो ॥१३॥

भीष्मजी कहते हैं —राजत । उन दोनोंका वहाँ ऐका निश्चय जानकर अगृर् देवताओं तथा छोकपाळों के साथ देवराज हन्द्र उस स्थानपर आये । उनके साथ साध्यसण, विश्वेदेव गण और मस्द्रमण भी थे । वह बहे बाद्य वज रहे थे । निर्में, पर्वतः समुद्रः, नाना प्रकारके तीर्यः तरस्याः संयोग-विष्कः वह खोभ ( साम-गानकी पूर्विके किये वोले जानेवाले अश्चर हाई हाडु हरवादि) सरस्वतीः नारदः पर्वतः विश्वावयुः हाहाः हूह्, परिवारवित विवास मन्यवं, नागः । सिद्रः प्राने, देवाधिदेव प्रवारित वहाः सहश्चें मस्त्रक्रया वेथनान तथा अविन्यव देव प्रवादा स्वार्यः स्वार्यः स्वार्यः विश्वावयुः स्वा अविन्यव देव प्रवादा स्वार्यः स्वार्यः विश्वावयुः स्व समय आकावानं निर्मां और द्वारही आदि वाले वत्न रहे थे ॥ ९--१३ ॥

पुष्पवर्षाणि दिश्याति तत्र तेषां महातमनाम् । नमृतुश्चाप्सरःसंघास्तत्र तत्र समन्ततः ॥ १५ ॥

वहाँ उन महात्माओंपर दिन्य फूलोंकी वर्षा होने लगी । खड़की खड़ अप्तराय वर ओर तृत्य करने लगी ॥ १४॥

अथ सर्गस्तथा रूपी ब्राह्मणं वाश्यमधनीत् । संसिद्धस्त्वं महाभाग त्वं च सिद्धस्तथा नृप ॥ १५ ॥ वदनन्तर मुर्तिमान् स्वर्गने ब्राह्मणसे कहा—भाहाभा ।

तुम सिद्ध हो गये। १ फिर राजाचे कहा---नरेश्वर ! तुम

भी सिद्ध हो गये ।। १५॥

वय तो सहितो राजनन्योन्यविधिना ततः। विषयप्रतिसंदारमुभावेत्र प्रसक्ततुः॥१६॥

राजत् । तदनन्तरं वे दोनों एक तूचरेका उपकार करते हुए एक साथ हो गये । उन्होंने एक ही साथ अपने मनको विषयोंकी ओरंगे हटा किया ॥ १६ ॥

प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव च। पत्रं तौ मनसि स्थाप्य दश्काः प्राणयोर्भनः॥१७॥ उपस्थितकृतौ तौ च नासिकाश्रमधो भ्रुदोः।

भुकुट्या चैव सनसा शनैर्धारयतस्त्वा ॥ १८ ॥ तदनन्तर प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान-इन

पाँचों प्राण-वायुओंको हृदवमें स्थापित किया; इस प्रकार स्थित हुए उन दोनेति सनको प्राण और अपानके साथ मिळा दिया। मोंहोंके नीचे नातिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए मनसहित प्राण-अपानको उन्होंने दोनों मोहीके बीच स्थिर पिया॥ १७-१८॥ निश्चेप्राम्यां चारीराम्यां स्थिरदृष्टी समाहितो।

निश्चेग्रस्थां शरीरास्यां स्थिरहेशं समाहिता । जितात्मानौ तथाऽऽधाय मूर्धन्यात्मानमेव च ॥१९ ॥

इस प्रकार धनको जीतकर दृष्टिको एकाग्र करके उन दोनोने प्राण्यविद्व मनको सुपुम्णा मार्गद्वारा मूर्यामे खापित कर दिया। फिर वे दोनों समाधिमे खित हो गये। उस समय उन दोनोंके सरीर जडकी मॉति चेप्यादीन हो गये।। तालुदेशमधोद्दाल्य ब्राह्मणस्य महात्मनः। ज्योतिज्योला स्वमहती जगाम त्रिदिवं तदा॥ २०॥

ज्योतिर्ज्यास्य स्वमहती जगाम त्रिदिवं तदा ॥ २० ॥ इती समय महातमा ज्ञाराणके ताल्डदेश (ब्रहा-रन्ध्र)

का भेरन करके एक ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला निकली और स्वर्गकी ओर चल दी॥ २०॥

जार स्वयं वार्ष वार्ष । एर ॥ हाहाकारस्तथा दिश्च सर्वेषां सुमहानभूत् । तञ्चोतिः स्तूयमानं सा ब्रह्माणं प्राविशत्तत्वः ॥ २१ ॥ ततः स्वागतमित्याह तत् तेजः प्रपितामहः । प्रावेशमाषं पृष्ठपं प्रत्युद्धस्य विशास्पते ॥ २२ ॥

िर तो समूर्य दिशाओं में महान् कोलाहल मन गया। उस च्योतिकी धर्मी लोग स्तुति करने लगे। प्रजानाय ! प्रादेशके बरावर लगे पुरुषका आकार घारण किये वह तेजःपुक्ष ब्रह्माजीके पास पहुँचाः तय ब्रह्माजीने आगे यहकर

उसका स्वागत किया ॥ २१-२२ ॥

भूयरचैवापरं प्राह् चचनं मधुरं तदा । जापकेस्त्रत्यफळता योगानां नात्र संशयः ॥ २३ ॥

त्रहाजीने उस तेजोमय पुरुषका खागत करनेके पश्चात् पुनः उसले मधुर वाणीमे इस प्रकार कहा-विप्रवर ! योशियोंको जो फल मिलता है, निस्तदेह वही फल जप

करनेवालोंको भी प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

योगस्य तावदेतेभ्यः प्रत्यक्षं फलदर्शनम्। जापकानां विशिष्टं तु प्रत्युत्थानं समाहितम्॥ २४॥

प्योगियोंको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह इन समावदोंने प्रत्यक्ष देखा है। किंद्र आपकोंको उनले भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह स्वित करनेके लिये ही मैंने उठकर द्वम्हारा स्वागत किया है। १२४।।

उष्यतां मिय चेत्युक्त्वाचेतयत् सततं पुनः । वयास्यं प्रविवेशास्य बाह्मणो विगतत्वरः॥ २५॥

"अन छुम मेरे मीतर सुखपूर्वक निवास करो।" इतना फहकर ब्रह्माजीन उत्ते पुना तत्त्वज्ञान प्रदान किया। आछा पाकर वह ब्राह्मणनीज रोग शोक्तरे सुक्त हो ब्रह्माजीके सुखारिबन्दमें प्रविष्ट हो गया॥ २५॥ राजाण्येतेन विधिना भगवन्तं पितामहम्। यथैव द्विजशार्नुलस्तथैव प्राविशत् तदा॥ २६॥

राजाइम्बाकु भी उस श्रेष्ठवादाणकी ही माँति विध्यपूर्वक भगवान् ब्रह्माजीके ग्रुखारिकन्दमे प्रविष्ट हो गये॥ २६॥ स्वयम्भवमध्यो देवा अभिवाद्य ततोऽसूवन्।

जापकानां विशिष्टं तु प्रत्युत्थानं समाहितम् ॥ २७ ॥ वदनन्तर देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा—

वदनन्तर देवताओंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके कहा—
भगवन् ! आपने जो आगे बढ़कर इस ब्राह्मणका खागत
किया है, इससे सिद्ध हो गया कि जापकोंको योगियोंने भी
श्रेष्ठ फळकी प्राप्ति होती है || २७ ||

जापकार्थमयं यत्नो यद्र्यं वयमागताः। कृतपूजाविमौ तुल्यौ त्वया तुल्यफलाविमौ ॥ २८॥

्हस जापक ब्राह्मणको सद्गति देनेक लिये ही आपने ऐसा उद्योग किया था। इसीको देखनेक लिये इमलोग भी आये थे। आपने इन दोनौंका समानरूपसे आदर किया और ये दोनौं-ही एक-सी खितिमें पहुँचकर आपके समान फलके भागी हुए हैं॥ २८॥ योगजापकायोद्धेष्टं फलं सुमहद्दश्च थे।

सर्वेटिकोकानतिकम्य गच्छेतां यत्र वाश्कितम् ॥ २९॥
'आज इमछोगोंने योगी और जापकके महान् फलको मत्यक्ष देख लिया। वे सम्पूर्ण कोकोंको लॉपकर जहाँ उनकी इच्छा हो। जा सकते हैं। ॥ २९॥

वद्योवाच

महास्मृति पठेद् यस्तु तथैवानुस्मृति ग्रुभाम्। तावष्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकताम् ॥ ३० ॥ यश्च योगे भवेद् भक्तः सोऽपि नास्त्यत्र संशयः। विधिनानेन देहान्ते मम लोकानवाप्तुयात्। साधये गम्यतां चैव यथास्थानानि सिद्धये ॥ ३१ ॥

ब्रह्माजीने कहा — देवताओं। जो महास्मृति तथा करमाणमधी अनुस्मृतिका पाठ करता है। वह भी इसी विधिने मेरा सालोक्य प्राप्त कर लेता है। जो योगना भक्त है, वह भी देव त्यापके पश्चात् इसी विधिने मेरे लोकोको प्राप्त कर लेता है। अब तुम सब लोग अपनी लेता है। इसमें संज्ञाय नहीं है। अब तुम सब लोग अपनी अभीष्टर सिदिके लिये अपने अपने स्वानको लाओ। मैं तुम लोगोका अभीष्ट सामक करता रहूँगा।। ३०-३१॥ भीष्य ज्ञान

इत्युक्तवा स तदा देवस्त्रवेवान्तरधीयत। आमन्त्रय च ततो देवाययुः स्वं स्वंतिवेशतम्॥ ३२॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् | ऐशा कहकर हामानी वहीं अन्तर्धान हो गये | देवता भी उनकी आजा पानर अपने अपने खानको चले गये || १२ || ते च खर्वे महास्मानो धर्म सरकस्य तत्र वै |

पृष्ठतोऽनुययू राजन् सर्वे सुप्रीतचेतसः॥३३॥ राजन् | फिर वे सभी महात्मा धर्मको सत्कारपूर्वक आगे

करके प्रसन्निच हो पीछे पीछे चल दिये ॥ ११ ॥ पत्तत् फलं जापकानां गतिरूचैपा प्रकीतिंता । यथाश्रुतं महाराज कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १४ ॥ , महाराज ] मैने जैंबा सुना या, उवके शतुमार जारकों रो

मिलनेवाले इस उत्तम फल और गतिका वर्णन दिया। अर तुम और क्या सुनना चाहते हो १॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते चान्तिवर्वणि मोक्षयभैवर्वणि जापकोषाख्याने द्विशततमोऽध्यायः॥ २००॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयभैपर्वमै जापकका उपाख्यानविषयक दो सीवाँ अध्याय पूग हुआ॥ २००॥

एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः

वृहस्पतिके प्रश्नके उत्तरमें मनुद्वाराकामनाओंके त्यागकी एवं ज्ञानकी प्रशंसा तथा परमात्मतत्त्वका निरूपण

युधिष्टिर उवाच

किं फलं शानयोगस्य चेदानां नियमस्य च । भूतातमा च कथं श्रेयस्तन्मे ब्रृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितासह ! ज्ञानयोगकाः वेदोंका तथा वेदोक्त नियम (अग्निहोत्र आदि ) का क्या फळ है। समस्त प्राणियोंके भीतर रहनेवाळे परमात्माका ज्ञान कैसे हो सकता है। यह मुझे बताइये ॥ १॥

भीष्म उवाच

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । सनोः प्रजापतेर्वादं महर्षेश्च यृहस्पतेः ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—राजन् ! इत विषयमे प्रजापति मनु तथा महर्षि वृहस्यतिके संवादरूप प्राचीन ः तिहाउना उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥

प्रजापति श्रेष्ठतमं प्रजानां देवपिंसंधप्रवरो महर्षिः । वृहस्पतिः प्रदन्तिममं पुराणं पप्रच्छ शिष्योऽथ गुरुं प्रणम्य ॥ ३ ॥ एक समयकी बात है, देवता और ऋषियों से महर्णे में प्रधान महर्षि बृहस्पतिने प्रजाओं के श्रेष्ठतम प्रजाति उर्र मनुको शिष्यमावसे प्रणाम करके यह प्राचीन प्रन पूरा—॥

यत्कारणं यत्र विधिः प्रवृत्तो क्षाने फलं यत्प्रवदन्ति विषाः।

# महाभारत 🏻

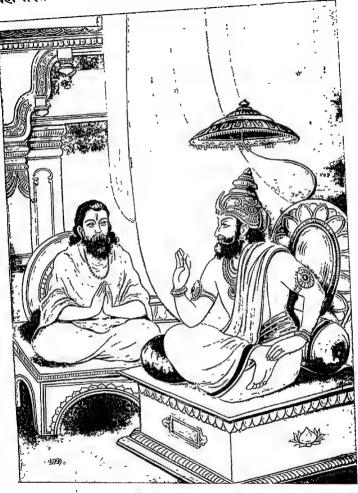

प्रजापति मनु एवं महिष् बृहस्पतिका संवाद

यन्मन्त्रशब्दैरकृतप्रकाशं

सदुच्यतां में भगवन् यथावत् ॥ ४ ॥
भगवन् । जो इस जगत्का कारण हैं, जिसके किये
वैदिक कमोंका अनुवान किया जाता है, ब्राइण छोग जिसे
ही बान होनेपर प्राप्त होनेबाला फल परब्रह्म परमात्म )
बताते हैं तथा बेदके मन्त्र-वाक्योंद्वारा विकका तत्क पूर्णरूपने
प्रकाशमें नहीं आता, उस नित्य बस्तुका आप भेरे छिये
यथावदरुसने वर्णन कीजिय ॥ ४ ॥

यद्मार्थशास्त्रागममन्त्रविद्धि-

ायशास्त्रानिकरथ गोप्रदानैः । र्यं हीरनेकरथ गोप्रदानैः । र महद्भिर्यदुपास्यते च कितत्कर्यं वा अविताकवा तत् ॥ ५ ॥

वितासभय वा भाववाक वा एए । । । सर्यागास्त्रः आराम (वेद ) और मन्त्रको जाननेवाके विद्वान् पुत्रच अनेकानेक सहान् यशो और गोदानीद्वारा विस सुख्यम फककी उपायना करते हैं। वह स्या है। किस प्रकार भात्र होता है और कहाँ उसकी स्थिति हैं। ॥ ५ ॥

मही महीजाः पवनोऽन्तिरक्षं अलौकसक्ष्मैव जलं दिवं च । दिवौकसभापि यतः प्रस्ता-

स्तदुरुपतों में भगवन् पुराणम् ॥ ६ ॥ भगवन् !पुष्वीः पार्थिव पदार्थः वायुः आकागः वलकन्तुः वाकः चुक्तिक और देवता निष्कषे उतस्य होते हैं। वह पुरावन वस्त क्या है ! यह मुझे बताइये ॥ ६ ॥

हानं यतः प्रार्थयते नरो वै ततस्तदर्था भवति प्रवृत्तिः । न चाप्यद्वं चेद् परं पुराणं

भिथ्याप्रवृत्ति च कर्य मु कुर्याम्॥ ७ ॥ मनुष्यको जिस बस्तुका शन होता है। उसीको यह पाना चाहता है और पानेकी इच्छा उस्तक होनेपर उसके लिये वह प्रयक्ष आरम्भ करता है, परंतु मैं तो उस पुरातन परमोक्हार बस्तुके विश्वमें कुछ जानता ही नहीं हूँ। फिर उसे पानेके लिये सूज्य प्रयक्ष कैंसे करूँ ।॥ ७॥

म्रह्मसामसंघांश्च यज्ञ्षि चापि च्छान्दांसि नक्षत्रगतिं निरुक्तम् । अधीत्य च व्याकरणं समस्यं

शिक्षांच भूतप्रकृति न वेखि ॥ ८ ॥
मैंने ऋक्, शाम और यशुर्वेदका तथा छन्दका अर्थात्
अधर्ववेदका एवं नक्षत्रोंकी गतिः निषकः व्याकरणः कर्यः
और शिक्षाका भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि
पाँचों महाभूतोंके उपादान कारणको न जान सका॥ ८ ॥

स में भवान् शंसत् सर्वमेततः सामान्यशब्देशः विशेषणेश्चाः स में भवान् शंसत् ताबदेत-ज्ञाने फळं कमीण वा यदस्ति ॥ ९ ॥ यथा च देहाच्च्यवते शरीरी पनः शरीरं च यथाभ्यपैति।

अतः आप सामान्य और विशेष शब्दोहारा इस सम्पूर्ण विषयका मेरे निकट वर्णन कीजिये । तत्वजान होनेपर कौन-सा फल प्राप्त होता है १ कमें करनेपर किस फलकी उपल्डिय होती है १ देहाभिमानी जीय देहते किस प्रकार निकलता है और फिर दूसरे शरीरमें कैसे प्रवेश करता है १—ये सारी बार्त भी आप मुझे बताहये ॥ ९६ ॥

मनुरुवाच

यद् यत्ययं यस्य सुखं तदाहु-सत्देव दुःखं प्रवदन्त्यनिष्टम् ॥ १० ॥ इष्टं च मे स्यादितरस्य न स्या-देतत्छते कमेविधिः मन्नुत्तः। इष्टं त्वनिष्टं च न मां भवेते-

त्येतरकृतं झानविधिः प्रवृत्तः॥ ११॥

मञ्जेन कहा—निक्को जो-को विषय प्रिय होता है,
वही उठके लिये छुक्क वताया गया है और को अप्रिय
होता है, उठे ही दुःखरूप कहा गया है। सुते हह (प्रिय)

की प्राप्ति हो और अनिष्टका निवारण हो जाय, इसीके लिये

कर्मोका अनुस्रान आरम्भ किया गया है तया इह और अनिश्च
दोनों ही मुझे प्राप्त म हों, इसके लिये जानवोगका उपदेश

किया गया है।। १०-११॥

कामात्मकाञ्चन्दिस कर्मयोगा एभिविंगुक्तः परमञ्जुवीत । नानाविधे कर्मपथे गुखार्थी

नरः प्रवृत्तो न परं प्रयाति ॥ १२॥ वेदमं को कमोंके प्रयोग बताये गये हैं। वे प्रायः सकाम-भावते युक्त हैं। जो इन कामनाओं हैं क्र होता है। वहीं पर-मालाको पा वकता है। नाना प्रकारके कर्ममार्थमें मुखकी इच्छा रखकर प्रवृत्त होनेवाळा सनुष्य परमात्माको प्राप्त नहीं होता ॥ १२॥

वृहस्पतिरुवाच इष्टं स्वतिष्टं च सुखासुखे च साशीस्त्वचच्छन्दति कर्मभिश्रा

शहरपतिने कहा - मयवत् । युख छवको अमीष्ट होता है और दुःख किलीको भी पिय नहीं होता । इष्टकी प्राप्ति और अनिष्ठके निवारणके लिये जो कामना होती है, वहीं भनुष्यीये कर्म करवाती है और उन कर्मोद्धारा उनका मनीरव पूर्ण करती है। अतः कामनाको आप स्पाच्य कैसे बताते हैं । ॥ १२ है।।

> मनुरुवाच प्रभिविमुक्तः प्रमाविवेश प्रतस् कृते कमीविधिः प्रवृक्तः ।

कामात्मकांश्छन्दति कर्मयोग एभिविंमुक्तः परमाददीत ॥ १३॥

मतुने कहा-भनुष्य इन कामनाओंते मुक्त हो निष्काम भावते कर्मोका अनुष्ठान करके परब्रहा परमात्माको पात वरे, इसी उद्देश्यसे कर्मीका विधान किया है। वेदमे खर्ग आदिकी कामनासे जो योगादि कर्मीका विवान किया गया है, वह उन्हीं मनुष्योंको अपने जालमे फॅसाता है। जिसका यन मोगीने आसक्त है । वास्तवमें इन कामनाओं वृर रहकर परमात्माक ही प्राप्त करनेका प्रयक्त करे ( भगवत्प्राप्तिके छिये ही कर्म करे खुद्रभोगींके लिये नहीं )।। १३॥

भात्मादिभिः कर्मभिरिन्ध्यमानो धर्मे प्रवृत्तो द्यतिमान सुखार्थी । हि तत कर्मपथादपेतं

निराशिषं ब्रह्मपरं हावैति ॥ १४ ॥ जब मन नित्य कमेंकि अनुष्ठानने राग आदि दोवींको दूर करके दर्पणकी मॉति स्वच्छ एवं दौतिमान हो जाता है, तब बह द्युतिमान् ( सदसद-विवेकके प्रकाशने युक्त ) और नित्य सुखका अभिलापी ( मुमुक्षु ) होकर निर्वाणमाववे धर्ममे प्रवत्त होता है एवं कर्ममार्गते अतीत तथा कामनाओंवे रहित परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १४ ॥

प्रजाः सहा मनसा कर्मणा च द्वावेवेती सत्पथी लोकजुष्टी। दर्षं कमें शाश्वतं चान्तवध

मनस्त्यागः कारणं नान्यदस्ति ॥ १५॥ ब्रह्माजीने मन और कर्म-इन दोनोके सहित प्रजाकी सृष्टि की हैं। अतः ये दोनों लोकलेबित सन्मार्गरूप हैं। कर्म दो प्रकारका देखा गया है-एक स्नातन और दूसरा विनाध-श्रीलः ( मोधका हेत्भूत कर्म सनातन है और नश्वर भोगोकी प्राप्ति करानेवाला नाशवान् है ) मनके द्वारा किये जानेवाले फलकी इञ्छाका त्याग ही कर्मोंको सनातन बनाने और उनके द्वारा परव्रहाकी प्राप्ति करानेमें कारण है। दूसरा कुछ नहीं ॥

स्वेनात्मना चक्षरिव प्रणेता निशात्यये तमसा संबृतातमा। शानं तु विशानगुणेन युक्त

कर्माशुभं पश्यति वर्जनीयम् ॥ १६॥ जब रात बीत जाती है और अन्धकारका भावरण हट जाता है, उस समय लैसे चलनेमें प्रवृत्त करनेवाला नेच अपने तैजस स्वरूपरे युक्त हो रास्तेमें पड़े हुए त्यागने योग्य कॉटे आदि-को देखते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोहका पदी हट जानेपर ज्ञानके प्रकाशसे युक्त हो त्यागने योग्य सञ्जम कर्मको देखती है।। १६॥

सर्पान् कुशाग्राणि तथोदपानं श्चात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । अञ्चानतस्तत्र पतन्ति केनिर ज्ञाने फर्ल परय यथा विशिष्टम् ॥ १७॥

मनुष्य जन जान होते है कि रास्तेमें एवं है। इस्ति कोंटे हैं और कुएँ हैं। तब उनने बचकर निकटते हैं। जो नहीं जानते हैं। ऐसे कितने ही प्रस्य उन्होंपर गिर पड़ते हैं। अतः शानका नो निशिष्ट फर है। उसे तम प्रत्यक्ष देख हो ॥ १०॥

क्रत्स्तस्तु सन्त्रो विधिवत् प्रयुक्तो यथा यथोक्तास्त्विह दक्षिणादा। अन्नप्रदानं मनसः समाधिः

पञ्चात्मकं कर्मकलं वदन्ति॥ १८॥ विधिपूर्वक सम्पूर्ण मन्त्रीका उचारणः वेदोक्त विधानके अनुसार यशोका अनुष्ठान, यथायोग्य दक्षिणा, शहका दान और मनकी एकायता-इन पॉच अड्रोंते समन्न होनेपर री यक्ष-कर्मका पुरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐना विद्वान् पुरुष कहते हैं ॥ १८ ॥

गुणात्मकं कर्म घदन्ति वेदा-स्तस्मानमन्त्री मनत्रपूर्व हि कर्म। विधिविधेयं मनसोपपत्तिः

फलस्य भोका त तथा शरीरी ॥ १९॥ बेदीका कहना है कि कर्म त्रिगुणात्मक होते हैं अर्थात् सारिवकः राजव और तामव भेदरे तीन प्रकारके होते हैं। इसीलिये मन्त्र भी सान्त्रिक आदि मेदसे तीन मकारके ही होते हैं। क्योंकि मन्त्रीधारणपूर्वक ही फर्मका अनुसान विया जाता है। इसी तरह उन कमोंकी विधि। विधेव (उनके निये किया जानेवाला कार्य )। सनके द्वारा अमीष्ट फलकी निदि और उसका भोक्ता देशमिमानी जीव—ये सभी वीत-सीन प्रकारके होते हैं ॥ १९॥

शब्दाश्च स्वाणि रसाश्च पुण्याः स्पर्शाश्च गन्धाश्च ग्रुपास्तथैव ।

नरो न संस्थानगतः प्रभुः स्था-देतत् फलंसिद्धवतिकमेलोके॥ २०॥ श्चन्दः रूपः पवित्र रक्षः सुखद स्वर्ग और सुन्दर गन्व-मे ही कमीके फल हैं। किंतु इस शरीरमें खित हुआ मनुष्य इन फलोंको प्राप्त करनेमे समर्थ नहीं है। क्मीके फनरी प्राप्ति जो उनका पळ भोगनेके लिये प्राप्त शरीएमें होती है। वह दैवापीन है ॥ २०॥

यद् यच्छरीरेण करोति फर्म शरीरयुक्तः समुणस्तुने तत्। सुखस्य शरीरमेवायतमं दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम् ॥ २६ ॥

जीव शरीरवे जो जो अञ्चम या ग्रम वर्म नरहा है। शरीरते युक्त हुआ ही उसके पत्रीको भोगता है। इजीहे शरीर

ही सुल और दुःल मोगनेका लान है ॥ २६॥

वाचा तु यत् कर्म करोति किविद्
धार्चेत्र सर्वे ससुपारत्युते तत् ।
मतस्तु यत् कर्म करोति किविद्
मतस्तु यत् कर्म करोति किविद्
मतस्य प्रवायमुपारत्युते तत् ॥ २२ ॥
मतुष्य वाणीद्वारा जो कोई कर्म करता है। उदका खार्
फल वह वाणीद्वारा ही मोगता है और मतस्रे जो कुछ कर्म करता है। उतका फल यह जीवारमा मनके साथ हुआ मतस्रे ही भोगता है॥ २२ ॥

यथा यथा कर्मगुणं फळार्थी करोत्ययं कर्मफळे निविष्टः । तथा तथायं गुणसम्प्रयुक्तः गुभागुमं कर्मफळं भुनक्ति ॥ २३ ॥ फळकी इच्छा रखनेवाला गुज्य कर्मके फळमें आठक हो जैते-जैते गुणवाला—चान्विक, राजव वा तामव कर्म करता है, वैते-ही-बैसे गुणीते प्रेरित होकर हते उस कर्मका गुभागुम फळ भोगना पड़ता है ॥ २३ ॥

सत्स्यो यथा स्रोत ६वाभिपाती तथा छतं पूर्वसुपैति कर्म। द्युभे त्वसी तुष्यति दुष्हते तु न तुष्यते चै परमः इपीपी॥२४॥

जैते मछली जलने बहाबके साथ वह जाती है, उसी
प्रकार मनुष्य पहिलेके किये हुए कर्मका अनुस्यण करता है।
उसे उस कर्मप्रवाहने बहाग पडता है। एरत उस दशामें बह
केंद्र देहवारी जीन हाम कल मिलनेपर तो खुट होता है और
अञ्चम पल प्राप्त होनेपर दुखी हो जाता है (यह उसकी
मुहता ही तो है) 11 रूप 11

इति औमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि प्रजुक्तहरपतिसंबादे प्रकाधिकहिशातसमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ इस प्रकार शीमहामागत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वेम मनु और धुहस्पतिका सबादविश्यक दो सौ पढ़वाँ अध्याय पृत्त हुआ ॥ २०१॥

यतो जगत् सर्वमिदं प्रस्तं हात्वाऽऽत्मवन्तो व्यतियान्ति यत्तत्। यम्मन्त्रशब्दैरकृतप्रकाशं

चहुच्यमानं श्रृणु से परं यत् ॥ २५॥ विससे इस सम्पूर्ण कात्को उत्पत्ति हुई है। जिसे जान-कर मनको वर्धमें रखनेवाठे शानी युक्त इस संसारको व्यव-कर परमपद प्राप्त कर देते हैं तथा वेदके मन्त्रवाक्मीहारा जिसका वास्त्रिक खरूप पूर्णतः प्रकासमे नहीं आता। उस सर्वोत्कृष्ट वस्तुका मैं वर्णत करता हूँ। सुनो ॥ २५॥

रसैविंमुकं विविधेश्च गन्धै-रहान्द्रमस्पर्शमरूपवच । अग्राह्मस्यकमवर्णमेकं

पश्चप्रकारान् सस्ते प्रजानाम् ॥ २६ ॥ वह आत्वेक्तीय वस्तु नाना प्रकारके रस और ऑति-ऑति-के गर्वोप्ते रहित है। ग्रन्ट, स्पर्ग एव रूपसे भी ऋस्य है। मन, श्रुद्धि और वाणीहारा भी उत्तका प्रहण नहीं हो सकता। यह अस्पक्त, ब्राह्मितीय तथा रूप-राग्ते रहित है तथापि उसीने प्रवासीके लिये रूप, रस आदि पाँची विषयोशी स्रशिको है।।

स स्त्री पुमान सािप नपुंसकं च म सम्र खासत् सदसञ्च तम्र । पश्यित्व यद् ब्रह्मविदो मसुष्या-स्तर्क्षरं म झरतीति विद्धि ॥ २७॥ यह न तो स्त्री है। न पुरुष है और न नपुरुक ही है। म सत् है। न अतत् है और न सरसत् उमयरूप ही है। ब्रह्मज्ञाती पुरुष ही उसका साक्षात्कार करते हैं। उसका कभी खय नहीं होता। इसलिये यह अविनाशी परब्रह्म परमात्मा अक्षर कहळाता है। इस बातको अच्छी तरह समझ से।।१७॥

# द्वयधिकद्विशततमोऽध्यायः

आत्मतस्वका और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थोंका विवेचन तथा उसके साक्षात्कारका उपाय महरुवाच व्याद वै निवर्तिन्त न शाविनस्ते

अक्षरात् खं ततो वायुस्ततो ज्योतिस्ततो जळम् । जलात् प्रस्ता जगती जगत्यां जायते जगत् ॥ १ ॥

मनु कहते हैं—चृहस्पति ! अभिनाशी परमात्मारी आभाशः आभाशरे वायुः वायुक्ते अग्निः अग्निते जल और जलते यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है । इस पृथ्वीमें ही सम्पूर्ण पार्थिव जगत्की उत्पत्ति होती है ॥ १॥

> पतैः शरीरैर्जलमेव गत्वा जलाच्य तेजः पवनोऽन्तरिक्षम् ।

मोक्षं च ते वै परमाप्तुवन्ति ॥ २ ॥ इन पूर्वोक्त शरीरोंक शय (पार्थिव शरीरके वाद ) प्राणिबेंक शरीरोंक शय (पार्थिव शरीरके वाद ) प्राणिबेंका जलमें लय होता है। किर वे जलसे अनिममें, अनिम से वादुसे और वादुसे आकाशने छोन होते हैं। आकाशने छोटकालों किर वे पूर्वोक्त कार्य होते हैं। परंतु जो जानी हैं। वे मोक्षसक्त परप्राणाको प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनः हस संस्थान कमा नहीं होता ॥ २ ॥

नोप्णं न शीतं मृदु नापि तीक्णं नाम्छं कपायं मधुरं न तिकम्। न शब्दवन्नापि च गन्धवत्त-

न्न रूपवत्तत् परमस्वभावम् ॥ १ ॥ वह परमात्मतत्त्व न गर्म है न शीतलः न कोमल है न तीक्ष्णः न खद्दा है न कतेलाः न मीठा है न तीता। शब्दः गन्य और रूपसे भी वह रहित है । उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एव विलक्षण है ॥ ३ ॥

स्पर्शे तनुर्वेद रसं च जिल्ला झाणं च गन्धान् अवणौ च शब्दान् । स्त्पाणि चक्षुर्ने च तत्परं यद् गृक्षन्यनध्यात्मविदो मनुष्याः ॥ ४ ॥

स्वचा स्पर्शका जिह्ना रसका प्राणेन्द्रिय गन्यका कान शब्दका और नेन रूपका ही अनुमव करते हैं। ये इन्द्रियाँ परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं कर सकतीं। अध्यात्मज्ञानसे हीन मनुष्य परमात्मतस्वका अनुभव नहीं कर सकते॥ ४॥

> निवर्तियत्वा रसनां रखेश्यो द्राणं च गन्धाच्छ्रवणौ च शब्दात् । स्पर्शात् त्वचं रूपगुणात् तु चक्षु-स्ततः परं पश्यति स्वं खभावम् ॥५॥

अतः जो जिह्नाको रससे नासिकाको गन्यसे कानोको द्याबदरे त्वचाको स्पर्शते और नेत्रोंको रूपसे इटाकर अन्त-मुंखी बना छेता है। वही अपने मूळस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है।। ५।।

यतो गृहीत्वा हि करोति यच्च यसिश्च तामारभते मन्नुस्तिम् । यसिश्च यद् येन च यश्च कर्ता

यत् कारणं ते समुदायमाद्वः॥ ६ ॥ महर्षिगण कहते हैं जो कर्ता जिल कारणसे, जिल फलके उद्देश्यो, जिल देश या कालमे, जिस प्रिय या अधियके निभित्त, जिल राग या हेषले प्रभावित हो प्रश्तिमार्गका आश्रय ले जिस कर्मको करता है, इन सक्के समुदायका जो कारण है, वही सक्का सक्ल्पभूत परब्रह्म प्रमात्मा है॥ ६॥

यद् व्याप्यभूद् व्यापकं साधकं च यन्मन्त्रवत् स्थास्यति चापि छोके।

यः सर्वेहेतुः परमात्मकारी तत् कारणं कार्यमतो यदन्यत्॥ ७॥

श्रुतिक कथनानुसार जो ज्यापक, व्याप्य और उनका साभन है, जो सम्पूर्ण लोकर्में सदा ही खित रहनेवाला कूटख, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करनेवाला है, वही परम कारण है। उसके सिवा जो कुछ है, सब कार्यमात्र है॥ ॥

यथा हि कश्चित् सुक्तेमेंतुष्यः शुभाशुमंत्राप्तुतेऽधाविरोधात्। एवं शरीरेषु शुभाशुमेषु स्वकर्मजैशीनमिदं निवद्धम्॥८॥ जैके कोई मनुष्य मळीमॉति क्षिये हुए कमोद्दारा दिना किछी प्रतीकारके विभिन्न देश और कालमें उनका शुभागुन फळ पाता है। उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और अधम गरीरोंमें यह चिन्मय जान विना किसी विरोधने स्ति रहता है ॥ ८॥

> यथा प्रदीप्तः पुरतः प्रदीपः मकाशमन्यस्य करोति दीच्यन् । तथेह पञ्चेन्द्रियदीपनृक्षा ज्ञानमदीप्ताः परवन्त एव ॥ ९ ॥

बिल प्रकार अभिले प्रज्वलित दीपक स्वय प्रकाशित होता हुआ पातमे स्थित अन्य वस्तुओंको भी प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार इस धारीररूप वृक्षमें स्थित पाँच इन्द्रियाँ चैतन्य-रूपी शानके प्रकाशित प्रकाशित होकर विपर्शेको प्रकाशित करती हैं ( उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाशके ही अधीन होनेके कारण वे पराधीन हैं। स्वतः प्रकाश करनेमें समर्थ नहीं हैं)॥

यथा च राहा बहवो हामात्याः
पृथक् प्रमाणं प्रवद्ति युक्ताः।
तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पञ्च
हानिकदेशः परमः स तेभ्यः॥१०॥

कैंसे किसी राजाके द्वारा भिज-भिन्न कार्योमें नियुक्त किये गये बहुत-से मन्त्री अपने स्थक-पुथक् कार्योकी जानकारी राजाको कराते हैं। उसी प्रकार शरीरोंमें स्थित पॉच हानेन्द्रियों अपने-अपने एकदेशीय विषयका परिचय राजस्वानीय हुदिको देती हैं। जैसे सन्त्रियोंसे राजाओंड है, उसी प्रकार उन पाँचों इन्द्रियोंसे उनका प्रवर्तक वह जान श्रेष्ठ है। १०॥

यथाचिषोऽमः पवनस्य घेगो

मरीचयोऽकंस्य नदीषु जापः।

गच्छिन्त जायान्ति च संचरन्यस्तद्वच्छरीराणि शरीरिणां तु ॥ ११॥
जैसे अग्रिकी शिखाएँ। बायुका वेग, प्रवंकी किरणें और
निदर्योका वहता हुआ जल-वे सदा आते-जाते रहते हैं। इसी
प्रकार देहचारियोंके शरीर भी आवागमनके प्रवाहमें पहें

हुए हैं ॥ ११॥

यथा च कश्चित् परगु गृहीत्वा धूमं न पश्येज्ज्ञलनं च काण्ठे । तद्वच्छरीरोद्रपाणिपादं

छिस्ता न पश्यन्ति ततो यद्ग्यत् ॥१२॥ जैव कोई मतुष्य कुर्वाडी लेकर लकड़ीको चीरे तो उसमे उसे न तो आग दिलायी देगी और न धुऑ ही प्रमट होगा, उसी प्रकार इस जरीरका पेट फाइने या हाय पर काटनेसे कोई उसे नहीं देख पाता, जो अन्तर्यामी आमा शरीरसे मिल है ॥ १२॥

तान्येव काष्टानि यथा विमध्य धूमं च पर्येक्ववलं च योगात्। तद्वत् सबुद्धिः सममिन्द्रियात्मा

वुधः परं प्रस्यति तं स्वभावम् ॥ १३ ॥
परतु उन्हीं काटोका ग्राक्तपूर्वक मन्यन करनेपर तैले व्यक्ति
और घूम दोनों हो देखनेमें आते हैं। उसी प्रकार योगके द्वारा
मन और हन्द्रियोंको बुद्धिके सहित समाहित कर छेनेवाला
बुद्धिमान् ज्ञानी पुरुष इन सबसे परम और उस ज्ञानको और
आस्माको साक्षात् कर लेता है ॥ १३ ॥

यथातमनोऽङ्गं पतितं पृथिन्यां खन्नान्तरे पश्यति चात्मनोऽन्यत् ।

श्रोत्रादियुक्तः सुमनाः सुवृद्धिः

विकासिया गच्छित लिङ्गमन्यत्॥ १४ ॥
जैवे स्वप्नमें भनुष्य अपने धरीरके कटे हुए अङ्गको
अपनेवे अलग और पृत्वीपर पड़ा देखता है, उसी प्रकार
इस इन्द्रिय, पाँच प्राण तया मन और वृद्धि—इन सबह
सच्चीके समुदायका अभिमानी शुद्ध मन और वृद्धिचाला मनुष्य
धरीरको अपनेचे पृषक् जाने। जो ऐसा नहीं जानता, वही
एक गरीरवे दूचरे शरीरमें जन्म लेता स्हता है ॥ १४ ॥

उत्पत्तिवृद्धिव्ययसंनिपति-में युन्यतेऽसौ परमः शरीरी। अनेन छिड्नेन सु छिड्नमन्यद् गच्छत्यद्वयः फलसंनियोगात्॥१५॥

आत्मा शरीरचे सर्वया भिन्न है। वह इसके उरासि हिंदे सब और पृत्यु आदि दोषोंचे कभी लिए नहीं होता। किंद्र अगानी मनुष्य पूर्वकृत कमोंके फक्के सम्बन्धे इस कपर बताये हुए सहम शरीरके सहित दूसरे शरीरमें चला जाता है।। १५॥

न चक्षुवा पश्चित क्रपमात्मनो न चापि संस्पर्यमुपैति किचित् । न चापि तैः साध्यते तु कार्य

ते तं न पश्यित स पश्यते तान् ॥१६॥
कोई भी इन चर्मचहाजॉके द्वारा आत्माके स्वरूपको
नहीं देख सकता। अपनी त्यचारे उसका स्पर्ध भी नहीं कर
सकता। भाव यह कि इन्द्रियोंद्वारा आत्माको जामनेका कोई
कार्य नहीं किया जा सकता। वे इन्द्रियों उसे नहीं देखतीं; पर
वह आत्मा उस सकते देखता है॥ १६॥

यया समीपे ज्वलतोऽनलस्य संतापजं रूपमुपैति कश्चित्। न चान्तरं रूपमुणं विभक्तिं

तथैय तद् ष्ट्यपित रूपमस्य ॥ १७ ॥ बैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई लामकी यमीत लाल रसका हो जाता है और उसमें दाहकताका सुल भी थोड़ी मानाये था जाता है। परत वह उसके वास्तविक आन्तरिक रूप और गुणको घारण नहीं करता, उसी प्रकार आस्माका स्वरूप चैतन्यमात्र इन्द्रियादिके समृह शरीरमें दिखायी देता है। किंतु उनका समुदायमृत शरीर वास्तवमे चेतन नहीं होता। एव समीपस्य वस्तुका जैसा रूप होता है बैसा ही रूप उस अग्निका भी प्रतीत होने स्वयता है॥ १७॥

तथा मनुष्यः परिमुच्य काय-महद्यमन्यद् विदाते दारीरम् । विसुज्य भृतेषु महत्सु देहं

तदाश्चर्य चैच विभातिं रूपम् ॥ १८ ॥ इसी तरह मनुष्य अपने हस्य शरीरका त्याग करके जब दूसरे अहस्य शरीरमें प्रवेश करता है, तब पहलेके स्थूल शरीरको पञ्च महाभूतींभे मिल्नेके लिये छोड़कर दूसरे शरीरका आश्चय ले उसीको अपना सकस्य मानकर धारण करता है ॥

> खं वायुमिन सिल्छं तथोवीं समन्ततोऽभ्याविद्यते दारीरी। नानाश्रयाः कर्मसु वर्तमानाः

श्रीजाह्यः पञ्च गुणाञ्श्रयन्ते ॥ १९ ॥ देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड्वाहै, तब उस हारीरमें जो श्राकाशका अश होता है, वह सब प्रकारते आकाशमें, बाद्धका अंश बाद्धमें, श्रानिका अंश अमिमें, जलका अश जलमें तथा प्रत्यीका अंश प्रत्यीमें विजीन हो जाता है। किंद्ध हन नाना भूतोंके आश्रित जो श्रीत्र आदि तस्त्र हैं, वे विजीन न होकर अपने-अपने कमोंमें प्रष्टुत रहते हैं और दूसरे हारीरमें जाकर पाँचीं भूतोंका आश्रय के केते हैं॥ १९॥

श्रोत्रं खतो घाणमथो पृथिव्या-स्तेजोमयं रूपमथो विपाकः। जलाश्ययं स्वेदमुक्तं रसं च

वाय्वातमकः स्पर्शकृतो गुणश्च ॥ २०॥

आकाशो श्रोत्रेन्द्रिय (और उतका विषय शब्द), पृथ्वीते प्राणेन्द्रिय (और उतका विषय गन्ध) होता है तथा रूप और विषाक वे दोनों (एवं नेन-इन्द्रिय)—थे वह तेजो-मय हैं। स्वेर एव रच (और रफ्ता-) इन्द्रिय—थे जलके आश्रित हैं। एव रपर्श करनेवाली इन्द्रिय और रपर्श यह बायु-खरूप हैं। १०॥

> महत्त्व भूतेषु चसन्ति पञ्च पञ्चेन्द्रियार्थाम्य तथेन्द्रियाणि । सर्वाणि चैतानि मनोऽउगानि वुर्द्धि मनोऽन्वेति मतिः सभावम् ।२१।

पॉर्ची इन्द्रिमीके पॉर्ची विषय तथा पॉर्ची इन्द्रिमों भी पञ्च स्ट्रम महामूर्तीमें निवास करते हैं। ये शब्द आदि विषय, आकाश आदि भूत तथा कोत्र आदि हन्त्रिमों समकै-सब मनके अनुगामी हैं। मन बुद्धिका अनुसरण करता है और इदि जात्माका आध्य केकर रहती है। २१। गुभागुमं कर्म छतं यदन्यत् तदेच प्रत्याद्दते खदेहे। मनोऽनुवर्तन्ति परावराणि जलौकसाः स्रोत इचानुकूलम्॥ २२॥ जन जीवातमा अपने कर्मोद्वारा उपार्वित नवीन जारीस्मे स्थित होता है। उस समय वह पहले जो ग्रुमाग्रुम कर्म किये हुए है उन्हींका फल प्राप्त करता है। जैसे जल्जन्त जल्के अनुकूल प्रवाहका अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्म मनका अनुसमन करते हैं अर्थात् मनके द्वारा फल प्रदान करते हैं॥ २१॥

चलं यथा दृष्टिपथं परैति सूक्ष्मं महद् रूपमिवाभिभाति। कैंग्रे थीयगामी नौकायर बैठे हुए पुरुपकी दृष्टिम पारं वर्ती छुत्र पीछेकी और वेगते मागते हुए दिखायों देते हैं, उसी प्रकार क्टस्ट निर्विकारी आत्मा दुद्धिके विकारते विकार बान्-या प्रतीत होता है एवं जैने बसमें या दूरवीनते महीन अक्षर मोटा दीखता है और छोटी आहाति बहुत बड़ी दितायों देती है, उसी प्रकार सहम आत्मतत्त्व भी बुद्धि, विकेक समूह हारीरते संयुक्त होनेके कारण हारीरके रूपमें प्रतीत होने छगता है। तथा जैसे खच्छ दर्पण अपने मुदाम प्रतिशिय दिखा देता है, उसी प्रकार छुद्ध बुद्धिमें आत्माके स्वन्धरी ऑकी उपलब्ध हो जाती है।। २३॥

परं तथा बुद्धिपथं परैति॥ २३॥

स्वरूपमालोचयते च

इति श्रीमहाभारते वान्तिपर्वणि मोक्षयमैपर्वणि मतुबृहहस्पतिसंशहे द्वयिकद्विशततारोऽध्यायः॥ २०२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमे मतु-गृहहस्पति-संवादविषयक दो सीदोक्रॅ अख्याप पूराहुआ॥२०२॥

# त्र्यधिकद्विशततमोऽ**ध्यायः**

श्वरीर, इन्द्रिय और मन-बुद्धिसे अतिरिक्त आत्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन

मनुरुवाच

यदिन्द्रियेस्त्पिहितं पुरस्तात् प्राप्तान् गुणान् संस्मरते चिराय। तेष्विन्द्रियेषूपहतेषु पश्चात् स बुद्धिरूपः परमः स्वभावः॥ १ ॥

भनुजी कहते हैं— बृहस्पते | बृद्धिके ताथ तहूप हुआ जो जीव नामक चेतनतत्त्व है। वह इन्द्रियोंद्वारा दीर्षकाळतक पहलेके भोगे हुए विषयोंका काळान्तरमे स्मरण करता है। यद्यि उस समय उन विषयोंका इन्द्रियोंसे सम्बन्ध नहीं है। उनका सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है तो भी वे बुद्धिमें संस्काररूपसे अङ्कित हैं। इस्टियें उनका स्मरण होता है। ( इस्से बुद्धिके अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतनकी सचा स्वतः सिद्ध हो

जाती है ) ॥ १॥

यथेन्द्रियार्थान् युगपत् समस्ता-न्नोपेक्षते इत्स्नमतुरयकालम् । तथाचलं संचरते स विद्यां-स्तसात् स एकः परमः शरीरी ॥ २ ॥

वह एक समय श्रयवा अनेक समयोंमें भूत और मिक्यके सम्पूर्ण पदार्थोंकी, जो इस जन्मों या दूवरे जन्मोंमे देखे गये हैं, सामान्य रूपसे उपेक्षा नहीं करता श्रयोत् उन्हे प्रकाशित ही करता है तथा परस्पर विलग न होनेवाली तीनों श्रवस्था-ओमें विचरता रहता है; अतः वह सबको जाननेवाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देहका स्वामी आत्मा एक है।। र ॥

रजस्तमः सत्त्वमधो तृतीयं गुरुष्टत्यसौ स्थानगुणान् विरूपान् । तथेन्द्रियाण्याविशते शारीपी सथेन्द्रियाण्याविशते शरीपी

हुताहानं वासुरिवेन्ध्रनस्थम् ॥ ३ ॥

सुद्धिके जो खान—जागरित आदि अवस्थाएँ १ वे समी

सुद्धके जो खान—जागरित आदि अवस्थाएँ १ वे समी

सुद्धके दान नि सुक्षां है। दिन अवस्थाओं सम्बन्धक जो सुन्धक आदि गुण हैं। वे परस्तर

विव्यक्षण हैं। उन सबको बह आस्मा सुद्धिके सम्बन्ध अनुमव

करता है। इनिद्धोमें भी उस जीवास्माका आवेश उसी प्रकार
होता है जैसे काठमें कमी हुई आगमें बायुका अर्थात् बायु जैसे अक्षिमें प्रविद्य होकर अग्रिको उद्दीम कर देती है। इसी

प्रकार आरमा इनिद्धोंको चेतना प्रदान करता है॥ ॥ ॥

न चक्षुवा पर्यात रूपमात्मनो न पर्यात स्पर्शनमिन्द्रियेन्द्रियम् । न ओत्रलिङ्गं अवणेन दर्शनं तथा कृतं प्रस्यति तद्द विनस्यति ॥४॥

भनुष्य नेत्रीहारा आत्माके लपका दर्शन नहीं कर महता। त्वचा नामक इन्डिय उतका स्वर्ध नहीं कर मकती। क्योंकि वह इन्डियोंकी भी इन्डिय अर्थात् उनका प्रकागक है। उस आत्माके स्वरूपका अवणेन्द्रियके द्वारा अवण नहीं हो मरना। क्योंकि वह शब्दरहित है। ज्ञानविष्यक विचारवे जव आत्माका साक्षात्कार किया जाता है, तव उसके सायनीका वाव हो जाता है। थि।

हा जाता र ॥ " " श्रोजादीनि न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना । सर्वेद्धः सर्वेदर्शी च सर्वेजस्तानि पश्यति ॥ ५॥ श्रोव आदि इन्द्रियाँ स्वयं अरनेद्वारा आरको नहीं जन

सकतीं | आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है | सर्वज्ञ होनेके कारण ही वह उन सबको जानता है || ५ || यथा हिमवतः पार्च पृष्ठं चन्द्रमसो यथा । न रप्पपूर्वे मनुजैनं च तत्रास्ति तावता ॥ ६ ॥ तद्वत् भृतेषु भृतात्मा सूक्ष्मो क्षानात्मवानसौ । वद्यपूर्वेश्वश्चर्यो न चासौ नास्ति तावता ॥ ७ ॥

वेदे मञुष्पेद्वारा हिमालय पर्वतका दूसरापार्थं तथा चन्द्रमाका गृह भाग देखा हुआ नहीं है तो भी इसके आधारपर यह नहीं कहा वा सकता कि उनके पार्व और गृह मागका अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार सम्पूर्ण भृतेकि भीतर रहने वाला उनका अन्त्यांभी शानसहरू आला। अत्यन्त यहक होनेके कारण कभी नेत्रांद्वारा नहीं देखा गया है। अतः उतनेहींगे यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही। इन्हें।। इन्छ।। परमक्ति यथा स्वक्ष्म जरात् स्तोमे के विस्तृति। परमक्ति न योत्पन्तं न च तक परायणमा। ८॥

नेसे चन्द्रमामें जो सब्द्रह है। यह जगत्का अर्थात् तद् गत पृथ्वीका ही चिह्न है। वरत उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि यह जगत्का अर्थात् पृथ्वीका चिह्न है। इसी प्रकार सकको भी हूँ। इस रूपमें आस्माका झान है। पर्स ययार्थ शान नहीं है। इस कारण मनुष्य उसके परायण-

आश्रित नहीं है ॥ ८ ॥ रूपवन्तमरूपरवादुदयास्तमने दुधाः । धिया समनुपरयन्ति तद्गताः सवितुर्गतिम् ॥ ९ ॥

विया सम्जुपद्यान्त सहताः सार्वेद्वगितम् ॥ ९ ॥ तथा सुद्विप्रदेषित दूरस्यं सुविपश्चितः । प्रत्यासन्ते तिनीषन्ति प्रेयं शानामिसंहितम् ॥ १० ॥

रूपवात् पदार्थं अपनी उत्पक्ति पूर्वं और तह हो जानेके वाद रूपहीत ही रहते हैं। इस नियमते जैते हादियात् होग उनकी अरुपताका निश्चय करते हैं तथा प्रयंके उदय और अरूपते हारा नियमते के उदय और अरूपते हारा नियमते होग होगे अरुपत हादिते जित प्रकार न दिखायी देनेवाळी प्रयंकी गतिका अनुमान कर लेते हैं। उसी प्रकार विवेकी मनुष्य हुद्धिरूप दीपक्रके हारा हित्यपतीत ब्रह्मका वाद्यात्कार कर लेते हैं और हर निकटवर्ती हरण प्रशासकार कर लेते हैं और हर निकटवर्ती हरण प्रश्नो उस जानकार जात्वकार प्रयासकार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती हरण प्रशासकार प्रयासकार कर लेते हैं और हर निकटवर्ती हरण प्रशासकार प्रयासकार कर लेते हैं और हर निकटवर्ती हरण प्रशासकार प्रयासकार प्रयासकार कर लेते हैं और हर निकटवर्ती हरण प्रशासकार कर लेते हैं और क्षेत्र के लिए के लिए

उनित उपाय किये विमा कोई भी प्रयोजन विद्ध नहीं
होता है। जैसे कहमें रहनेवाले प्राणियोंसे सीविका चल्यनेवाले
स्तके जाल बनाकर उनके द्वारा महलेल्योंको बॉव लेते है।
जैसे मुगोंके द्वारा मुगोंको, पिलयोंद्वारा प्रक्षियोंको और हाथियोंद्वारा हाथियोंको पकड़ा जाता है। उसी प्रकार हैय बस्तुका
हान हारा प्रवण होता है।। ११-१२॥
अहिरेच हाहे। पादान्त पड्यतीविहि नः श्रुतम्।
तद्वनमूर्तियु मूर्तिस्थं क्षेत्रं श्रोंको सर्थं ही पड्यानता है।

उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरोंमें शरीरस्य श्रेयस्वरूप आत्माको श्रानके द्वारा ही जान सकता है ॥ १३॥

नोत्सहन्ते यथा चेत्तुभिन्द्रियैरिन्द्रियाण्यपि । तथैवेह परा द्रिद्धः परं वोध्यं न पश्यति ॥ १८ ॥

बैते इन्द्रियों भी इन्द्रियोंद्वारा किसी त्रेयको नहीं जान सकर्मी, उसी प्रकार यहाँ परा बुद्धि भी उस परस बोध्य तत्त्वको स्वय नहीं देख पाती है। किंतु जाता पुरुष ही बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात करता है ॥ १४॥

यथा चन्द्रो ह्यमावास्यामलिङ्गत्वाच हरूयते । न च नाशोऽस्य भवति तथा विद्धि शरीरिणम्॥ १५॥

बैते चन्द्रमा अमावास्त्राको प्रकाशहीन हो लानेके कारण दिखायी नहीं देता है। किंद्र उस समय उसका नाश नहीं होता। उसी प्रकार शरीरकारी आत्माके विषयमें भी समझना चाहिये अर्थात् आत्मा अहस्य होनेपर भी उसका अभाव नहीं है। ऐसा समझना चाहिये॥ १५॥

भीणकोशो ह्यमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । सद्दन्यूर्विविमुकोऽसौ शरीरी नोपलम्यते ॥ १६॥

जैवे चन्द्रमा अमानास्थाको अपने प्रकाश्य स्थानते वियुक्त हो जानेके कारण दिलायी नहीं देता है। उसी प्रकार देहावारी आत्मा वर्धरते वियुक्त होनेपर हिंगोचर नहीं होता है॥१६॥ यथाऽऽकाशान्तरं प्राप्य चन्द्रमा आजते पुनः॥ तद्वस्थिद्वान्तरं प्राप्य चारीरी आजते पुनः॥१७॥

फिर वही चन्द्रमा जैवे अन्यत्र शाकाशमे खान पाकर पुनः प्रकाशित होने छगता है। उसी प्रकार जीवातमा दूसरा शरीर भारण करके पुनः प्रकट हो जाता है।। १७॥ जन्म वृद्धिः क्षयश्चास्य प्रत्यक्षेणोपळभ्यते। सा तु चान्द्रमसी वृत्तिने तु तस्य शरीरिणः॥ १८॥

जन्मः इदि और अयक्ष जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वह चन्द्रमण्डलमें प्रतीत होनेवाळी इत्ति चन्द्रमाकी नहीं है। उसी प्रकार करीरका हो जन्म आदि होता है, उस करीरचारी आत्माका नहीं॥ १८॥

उत्पत्तिवृद्धिवयसा यथा स इति गृह्यते। चन्द्र एव त्वमाबास्यां तथा भवति मृतिमान् ॥ १९॥

जैसे किसी व्यक्तिका जन्म होता है। वह बढ़ता है और किसोर, यौवन आदि मिल-भिल शबस्याओं में पहुँच जाता है तो भी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है तथा अमाबास्थाके बाद जब चन्द्रमा पुनः मूर्तिमान् होकर प्रकट होता है तो यही माना जाता है कि यह बही चन्द्रमा है (उसी प्रकार दूसरे हार्रीरमें प्रवेश करनेपर भी वह देहधारी आत्मा वही है—प्रेस समझना चाहिये) ॥ १९॥

नोपसर्पर् विमुश्चद् वा शारीमं दृश्यते तमः। विस्तुनंश्चोपसर्पेश्च तद्भत् पदय शरीरिणम्॥ २०॥

जैसे अन्यकाररूप राहु चन्द्रमाकी भोर आता और

उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखायी देता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी दारीरमे आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दीख पड़ता है। ऐसा समझो ॥ २० ॥ यथा चन्द्रार्कसंयुक्तं तमस्तदुपळभ्यते । तब्बच्छरीरसंयक्तः शरीरीत्यपळभ्यते ॥ २१ ॥

तद्भ च्छरीरसंयुक्तः शरीरीत्युपळश्यते ॥ २१ ॥ जैसे सूर्यग्रहणकालमे चन्द्रमा सूर्यते संयुक्त होनेपर सूर्यमें छायारूपी राहुका दर्गन होता है। उसी प्रकार शरीरचे स्युक्त होनेरर शरीरधारी आत्माकी उपलब्धि होती है ॥ २१ ॥ यथा चन्द्रार्कनिर्मुक्तः स राहुनोपळश्यते । तहरूछरीर्पनिर्मुकः शरीरी नोपरुभ्यते ॥ २२ ॥ जैसे चन्द्रमान्सुर्यसे अटम होनेपर सुर्यमेराहुकी उरलीय

चन चन्द्रमा-स्थल अव्या होनेपर सुर्वेभे राहुकी उत्तरिक्त नहीं होती। उसी प्रकार शरीरते विलग होनेपर शरीरवारी आत्माका दर्शन नहीं होता ॥ २२॥

यथा चन्द्रो द्यमावास्यां नक्षत्रेर्युज्यते गतः। तद्वच्छरीरनिर्मुकः फटैर्युज्यति कर्मणः॥२३॥

बैसे अमाबास्थाका अतिक्रमण करनेरर चन्द्रमा नजनेषे संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीरका त्याग करनेपर कर्मोंके फलस्वरूप दूसरे शरीरसे युक्त होताहै॥२१॥

इति भ्रीमहाभारते वास्तितपर्वणि सोक्षयसँपर्वणि मतुबृहस्पतिसंवादे व्यक्षिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयसँपर्वमे मनु और शृहस्पतिका संवादकप दो सौ तीनवाँ श्रध्याय पूरा हुआ ॥२०६॥

# चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः

## आत्मा एवं परमात्माके साक्षात्कारका उपाय तथा महत्त्व

मनुरुवाच

यथा व्यक्तमिष् शेते खजे चरति चेतनम्। श्वानमिन्द्रियसंयुक्तं तद्वत् प्रेत्य भवाभवौ॥१॥

यनु कहते हैं — बहरपते । जैसे खप्तावस्थामे यह स्यूष्ट इत्तीर तो लोया रहता है और सहस्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीरको छोड़नेपर यह ज्ञानस्वरूप जीवाल्मा या तो इन्द्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर केता है या सुद्रुप्तिकी मॉति मुक्त हो जाता है ॥ १ ॥

यथास्मसि प्रसन्ने तु इत्यं पदयति चक्षुषा। सद्धत्यसन्तेन्द्रयत्वाज्वेयं क्षानेन पदयति॥२॥

जिस प्रकार मनुष्य खण्ड और खिर जलमें नेजींद्वारा अपना प्रतिविम्ब देखता है, वैसे ही मनसहित हिन्द्रयोंके ग्रुद्ध एवं खिर हो जानेपर वह झानहिष्टसे ग्रेयखरूप आलाका साञ्चालकार कर सकता है ॥ २ ॥

स पत्र खुळिते तस्मिन् यथा रूपं न पश्यति। तथेन्द्रियाकुळीभावे झेयं झाने न पश्यति॥ ३॥

वही मनुष्य हिल्ले हुए जलमं जैसे अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मनसहित इन्द्रियोंके चञ्चल होनेपर वह बुद्धिमें ह्रेयलरूप आत्माका दर्शन नहीं कर सकता ॥२॥ अबुद्धिरक्षानस्रता अखुद्धश्या स्रुच्यते मनः। बुद्धस्य मनसः पञ्च सम्प्रदुष्यन्ति मानसाः॥ ४ ॥

अविवेकसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उठ भ्रष्ट बुद्धिरे मन राग आदि दोवोंमे फँस जाता है। इस प्रकार मनके दूणित होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पॉन्सी ज्ञानेन्द्रियों भी दूषित हो जाती हैं॥ ४॥ अहानस्तो चिषयेष्यचगाढों न सप्यते। अहानस्ता चिषयेष्य मियतेते॥ ५॥ अस्ट स्वस्थ भूतात्मा विषयेभ्यो निवर्तते॥ ५॥

जिएको अज्ञानचे ही तृति प्राप्त हो रही है। वह मतुष्य विवयोके अगाय जलमें सदा ह्वा रहकर भी कभी तृत नहीं होता। वह जीवात्मा प्रारच्चाथीन हुआ विषय-मोगोंकी इच्छाकेकारण बारंबार इस संवारमे आता और जन्म प्रहण करता है॥ ५॥ तर्षच्छेदो न भवति पुरुषस्येह करमपात्। निवर्तते तदा तर्षः पायमन्तर्गतं यदा॥ ६॥

पापके कारण ही सतारमें पुरुषको तृष्णाका अन्त नहीं होता । जब पापीकी समाप्ति हो जाती है। तभी उतकी तृष्णा निञ्चत्त हो जाती है ॥ ६॥

विषयेषु तु संसर्गाच्छाश्वतस्य तु संग्रयात् । मनसा चान्यया काङ्ग्व परं न प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥

विषयोंके ससारि, यहा उन्होंने रचे यह ने हिन ह्या मनके हारा सावनके विषरीत भौगीकी इच्छा रसनेने पुरुपने परज्ञक्ष परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती है। । ।। हाससुरपद्यते पुंचां क्षयात् पापस्य कर्मणः । यथाऽऽदर्शतेले प्रस्थे पङ्गत्यात्मातमात्माने ॥ ८ ॥

पाप-कर्मोंका क्षय होनेसे ही मनुष्योंके अन्तः करणमं जान रा उदय होता है । जैसे स्वच्छ दर्गणमें ही मानव अपने प्रतिषिणः

को अच्छी तरह देख पाता है ॥ ८ ॥ प्रस्तुतैरिन्द्रियेद्वें:स्रो तेरेय नियतेः सुस्ती ।

तस्मादिन्द्रियक्तपेश्यो यञ्छेदात्मानमात्मना ॥ ९॥ विपर्योकी ओर इन्टियॉके फैले रहनेने ही मतुष्य दुनी होता है और उन्होंकी संयममें राजनेने मुन्ती हो जाना नैः

होता है और उन्होंका स्वमाम एवनच छुना राज्याने इस्तिये इन्त्रियोंके विच्योंके सुद्धिके द्वारा अपने मनके रोकना चाहिये॥ ९॥ इन्द्रियेज्यों मनः पूर्वे सुद्धिः परनरा ननः। सुद्धेः परतरं आनं ज्ञानात् परतरं महत्॥ १०॥ सुद्धेः परतरं आनं ज्ञानात् परतरं महत्॥ १०॥

इन्द्रियोसे मन श्रेष्ठ है। मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिसे ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञानसे परात्पर परमात्मा श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ अन्यकात् प्रसृतं भानं ततो वृद्धिस्ततो मनः। मनः श्रोत्रादिभिर्युक्तं शब्दादीन् साधुपश्यति॥ ११॥

अन्यक्त परमात्मासे जान प्रसारित हुआ है । जानसे सुद्धि और बुद्धिसे मन प्रकट हुआ है। वह मन ही थोत्र आदि इन्डियोंसे युक्त होकर शब्द आदि विषयोंका मलीभॉति

अनुभव करता है ॥ ११ ॥

यस्तांस्त्यज्ञति शब्दादीन् सर्वोध्य व्यक्तयस्तथा । विमुञ्जेत् प्राकृतान्यामांस्तान् मुक्त्वामृतमञ्जूते॥१२॥

जो पुरुष शब्द आदि विषयीकोः उनके आश्रयभृत सम्पूर्ण व्यक्त तत्त्वींकोः स्थूलभूतो और प्राकृत गुण-समुदायींको त्याग देता है अर्थात उनसे सम्बन्धविच्छेद कर हेता है। वह उन्हें त्याग कर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ उचन हि सविता यहत्स्जते रिममण्डलम् । स प्रवास्तमपागच्छंस्तदेवात्मनि यच्छति ॥ १३ ॥ थन्तरातमा तथा देहमाविश्येन्द्रियरिशमिः। प्राप्येन्द्रियगुणान् पश्च सोऽस्तमावृत्य गच्छति॥ १४॥

जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणोंको सब ओरफैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणोंको अपने भीतर ही समेट लेता है। उसी प्रकार जीवात्मा देहमे प्रविष्ट होकर फैडी हुई इन्द्रियोंकी चृत्तिरूपी किरणोंदारा पाँची विषयोंको प्रहण करता है और गरीरको छोडते समय उन सनको समेटकर अपने साथ छेकर चल देता है॥ १३-१४॥ प्रणीतं कर्मणा मार्गे नीयमानः पुनः पुनः। प्राप्नोत्ययं कर्मफलं प्रवृत्तं धर्ममाप्तवान् ॥ १५॥

जिसने प्रवृत्तिप्रधान पुण्य-यापमय कर्मका आश्रय लिया है, वह जीवात्मा कर्मोद्वारा कर्म-मार्गपर वारवार लाया जाकर

अर्थात् संसार-चक्रमें भ्रमाया जाकर सुख-दुःखरूप कर्म-फलको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।

रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं हृष्टा निवर्तते ॥ १६॥ इन्द्रियद्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेसे पुरुषके वे विषय तो निरुत्त हो जाते हैं; परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती

है । परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर पुरुषकी वह आसक्ति भी दूर हो जाती है ॥ १६ ॥

वृद्धिः कर्मगुणैहींना यदा मनसि वर्तते। तदा सम्पद्यते ब्रह्म तत्रैव प्रलयं गतम् ॥ १७ ॥

जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणोंसे छ्टकर हृदयमें स्थित हो जाती है। उस समय जीवात्मा ब्रह्ममे लीन होकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥ अस्पर्शनम**श्रुण्वानमनास्नादमदर्शनम्** 

अब्राणमवितर्के च सत्त्वं प्रविशते परम् ॥ १८॥ परव्रह्म परमात्मा स्पर्शे अवण । रसन । दर्शन । घाण और संकरप-

विकल्परे भी रहित है। इसलिये बेवल विश्वद बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है ॥ १८ ॥

मनस्याकृतयो मग्ना मनस्त्यभिगतं मतिम । मतिस्त्वभिगता ज्ञानं ज्ञानं चाभिगतं परम् ॥ १९ ॥

मनमें शब्दादि विपयराप समस्त आकृतियोंका लय होता है। मनका बुद्धिमें, बुद्धिका शानमें और शानका परमात्मामें लय होता है ॥ १९ ॥

नेन्द्रियमेनसः सिद्धिन वृद्धि वृद्धयते मनः। न बुद्धिर्बुद्धयतेऽब्यक्तं सक्ष्मं स्वेतानि पश्यति ॥ २० ॥

इन्द्रियोद्वारा मनकी विदि नहीं होती अर्थात् इन्द्रियाँ मनको नहीं जानती हैं। मन बुद्धिको नहीं जानता और बुद्धि सूरम एव अध्यक्त आत्माको नही जानती है। किंत्र अञ्चक आत्मा इन सबको देखता और जानता है ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि स्तुबृहस्पतिसंवादे चतुरधिकद्विवाततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपत्रके अन्तर्गन मोक्षधर्मपर्वमें मन् और बृहस्पतिका सवादविषयक दो सौ चारवॉ अध्याव पूरा हुआ ॥ २०४ ॥

### पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः परत्रक्षकी प्राप्तिका उपाय

मनुरुवाच

दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते। यस्मिन्, न शक्यते कर्तुं यस्तस्तं नानुचिन्तयेत्॥ १ ॥ मनुजी कहते है- बृहस्पते । जब मनुष्यपर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुःख आ पड़े, जिसके रहते हुए राधन करना अशक्य हो जायः तव उस दुःखका चिन्तन करना छोड़ दे॥ १॥

मैषज्यमेतद् दुःखस्य यदेतन्नानुचिन्तयेत्।

चिन्त्यमानं हि चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते ॥ २ ॥

दुः एको दूर करनेके लिये सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिन्तन छोड़ दिया जाय; क्योंकि चिन्तन करनेसे वह सामने आता है और अधिकाधिक बढता रहता है ॥ २॥ प्रश्रया मानसं दुःखं हत्याच्छारीरमीषधैः। प्तद् विशानसामर्थ्यं न बालैः समतामियात् ॥ ३ ॥ . अतः मानसिक दुःखको बुद्धि एव विचारद्वारा तथा द्यारीरिक कष्टको ओषधियोद्वारा दूर करे, यही विज्ञानकी

सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दु:खमे पद्दनेपर वचींके समान वैठकर रोये नहीं ॥ ३ ॥

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत तत्र न पण्डितः॥ ४॥

यौवन, रूप, जीवन, धन-संग्रह, आरोग्य और प्रिय-जनींका समागम-ये सब अनित्य हैं । विवेकशील पुरुषोको इनमे आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ ४ ॥

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमईति। अशोचन् प्रतिक्चींत यदि पश्येद्रपक्रमम् ॥ ५ ॥

जो दु:ख सारे देशपर है, उसके लिये किसी एक व्यक्ति-को शोक नहीं करना चाहिये। यदि उसे टालनेका कोई उपाय दिखायी दे तो शोक न करके उस दुःखके निवारणका

प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५ ॥

सुखाद बहुतरं दुःखं जीविते नास्ति संशयः। स्निग्धस्य चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमप्रियम्॥ ६॥

इसमे संदेह नहीं कि जीवनमें मुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक है। जो पुरुष विषयोंमें अधिक आसक्त होता है, वह मोहवश मरणरूप अप्रिय कष्ट भोगता है ॥ ६ ॥ परित्यज्ञति यो दुःखं सुखं वाष्युभयं नरः। **धा**भ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिताः ॥ ७ ॥

जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको छोड़ देता है। वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त होता है, अतः वे ज्ञानी पुरुष कमी

शोक नहीं करते हैं ॥ ७ ॥

दुःखमर्था हि युज्यन्ते पाळनेन च ते सुखम्। द्वःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्॥ ८॥

विषयोके उपार्जनमे दुःख है। उनकी रक्षामे भी तुम्हे सख नहीं मिल सकता। दुःखसे ही उनकी उपलन्धि होती है। अतः उनका नाश हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥

ह्यानं होयाभिनिर्वृत्तं विद्धि ज्ञानगुणं मनः। प्रज्ञाकरणसंयुक्तं ततो बुद्धिः प्रवर्तते ॥ ९ ॥

बहस्पते ! तुम्हे ज्ञात होना चाहिये कि ज्ञेयरूपमें परमात्मासे ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञानका गुण (कार्य) है। जब वह ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त होता है। तब

बुद्धि कमोंमें प्रवृत्त होती है ॥ ९॥

बुद्धिमैनसि यदा कर्मगुणैहींना तदा प्रक्षायते ब्रह्म ध्यानयोगसमाधिना ॥ १०॥ जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारींसे रहित होकर हृदयमे

स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यानयोगजनित समाधिके द्वारा ब्रह्मका मलीमॉित ज्ञान हो जाता है ॥ १० ॥ बुद्धिर्गुणेष्वेवाभिवर्तते । गुणवती

अपरादभिनिः सत्य गिरेः श्टङ्गादिबोदकम् ॥ ११ ॥ अन्यथा जैसे जलकी घारा पर्वतके शिखरसे निकलकर टालकी ओर बहती है, उसी प्रकार यह गुणवती दुद्धि अज्ञानके कारण परमात्मारे नियक्त होकर रूप आदि गणोर्जा ओर बहने लग जाती है।। ११॥

यदा निर्मणमाप्नोति ध्यानं मनसि पूर्वजम्। तदा प्रज्ञायते ब्रह्म निकपं निक्षे यथा॥ १२॥

परत जब साधक सबके आदिकारण निर्मण ध्येयतस्वरी ध्यानद्वारा अन्तःकरणमे प्राप्त कर लेता है। तव क्मीटीय क्रेंस हुए सुवर्णके समान ब्रह्मके यथार्थ ख़ल्पका ज्ञान होता है॥ पूर्वमिन्द्रियार्थनिदर्शकम् । मनस्त्वपहृतं

न समझगुणापेक्षि निर्गुणस्य निदर्शकम् ॥ १३ ॥

परंत इन्द्रियोंके विपयोंको दिखानेवाला मन जर परले से ही विषयोंकी ओर अपहत हो जाता है। तब वह विषयन राणोकी अपेक्षा रखनेवाला मन निर्गुण तत्त्वका दर्शन करानेम समर्थ नहीं होता ।। १३ ॥

सर्वाण्येतानि संवार्य द्वाराणि मनसि स्थितः। मनस्येकात्रवां कृत्वा तत्परं प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

समस्त इन्द्रियोंको रोककर सकल्पमावरे मनमें खित हो उन सबको हृदयमे एकत्र करके साधक उसके भी परे विद्यमान परमात्माको प्राप्त कर लेवा है ॥ १४ ॥ यथा महान्ति भूतानि निवर्तन्ते गुणस्ये। संथेन्द्रियाण्यपादाय वृद्धिर्मनिस वर्तते ॥ १५॥

जिस प्रकार गुणोंका धय होनेपर पञ्चमहाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इन्द्रियोंको लेकर

द्धदयमें स्थित हो जाती है।। १५॥ यदा मनसि सा वृद्धिर्वतेतेऽन्तरचारिणी। व्यवसायगुणोपेता तदा सम्पचते मनः॥१६॥

जब निश्चयात्मिका तुद्धि अन्तर्मुखी होकर हृदयंगे सित होती है। तब मन विश्वद्ध हो जाता है ॥१६॥

गुणवद्भिर्गुणोपेतं यदा ध्यानगुणं मनः। तदा सर्वोच गुणान् हित्वा निर्गुणं प्रतिपद्यते ॥ १७ ॥ शब्दादि गुणोसे युक्त इन्डिमॉके सम्बन्धते उन गुणाने निरा

हुआ मन जब ध्यानजीनत गुणैंसि सम्पन्न होता है। तर उन समस्त गुणोंको त्यागकर निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ॥

अञ्यक्तस्येह विश्वाने नास्ति तुल्यं निदर्शनम्। यत्र नास्ति पदन्यासः कस्तं विषयमाप्तुयात् ॥ १८॥ उस अव्यक्त ब्रह्मका बीघ करानेके लिये इस ससारमें

कोई योग्य दृष्टान्त नहीं हैं। जहाँ वाणीका व्यानार ही नहीं है। उस वस्तुको कौन वर्णनका विपय वना सरतारे ॥ तपसा चानुमानेन गुणैर्जात्या श्रुनेन च। निर्नाषेत् परमं ब्रह्म विशुद्धेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥

इसलिये तपसे, अतुमानसे, गम आदि गुणीने, जानिगन धर्मोके पालनमे तथा गालोंके स्वाध्यायमे अन्तः ररणको विशुद्ध करके उसके द्वारा परश्हाको प्राप्त करनेकी इन्छा करे॥ गणहींनो हि तं मार्ग वहिः समन्वर्वते । गुणाभावात् प्रकृत्या वा निस्तक्यें बेयसम्मित्म॥ २०॥

उक्त तपस्या आदि गुणींसे रहित सनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्गका ही अनुसरण करता है। वह जैयस्वरूप परमात्मा गुणींसे अतीत होनेके कारण स्वभावसे ही तर्कका विषय नहीं है ॥ २०॥

नैर्पुण्याद ब्रह्म चाप्तोति सगुणत्वाबिवर्तते। गुणप्रचारिणी वुद्धिईताशन इवेन्धने ॥ २१ ॥

जैसे अग्नि सखे काठमें विन्तरण करती है। जसी प्रकार बुद्धि भी शब्दः स्पर्श आदि गुणोंमें विकासी रहती है। जब बह उन गुणीका सम्बन्ध छोड देती है। तब निर्गुण होनेके कारण ब्रह्मको प्राप्त होती है और जयतक गुणोंमें आसक्त रहती है। तत्रतक गुणींसे सम्बन्धित होनेके कारण ब्रह्मको न पाकर लौट आती है।। २१॥ यथा पञ्च विमुक्तानि इन्द्रियाणि खकर्मीभः।

तथा हि परमं ब्रह्म विसक्तं प्रकृतेः परम् ॥ २२ ॥ जैसे पोंचों इन्द्रियाँ अपने कार्यरूप शब्द आदि गुणींसे मिन्न हैं। उसी प्रकार परव्रहा परमारमा भी प्रकृतिसे

सर्वया परे है ॥ २२ ॥ एवं अञ्चतितः सर्वे प्रवर्तन्ते शरीरिणः।

निवर्तन्ते निवृत्तौ च स्तर्गं चैवोपयान्ति च ॥ २३ ॥

इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृतिसे उत्पन्न होते और ययासमय उसीमें लयको प्राप्त होते हैं । उस लय अथवा सत्यके पश्चात वे पण्य और पापके पळखरूप खर्ग और नरकर्में जाते हैं ॥ २३ ॥

प्रकृतिवैद्धिविषयाश्चेन्द्रियाणि च । अहंकारोऽभिमानश्च समहो भूतसंहकः॥ २४॥

पुरुषः प्रकृतिः बुद्धिः पाँच विषयः दस इन्द्रियाः अहङ्कारः मन और पञ्च महाभूत-इन पचीस तत्त्वोंका समृह ही प्राणी नामसे कहा जाता है ॥ २४ ॥ पतस्याद्या प्रवृत्तिस्तु प्रधानात् सम्प्रवर्तते । द्वितीया मिखनव्यक्तिमविशेषान्नियच्छति ॥ २५ ॥

बुद्धि आदि तस्त्रसम्हकी प्रथम सृष्टि प्रकृतिते ही हुई है। तदनन्तर दूसरी नारसे उनकी सामान्यतः मैथन घमंसे नियमपूर्वक अमिन्यक्ति होने लगी है ॥ २५ ॥ धर्मादत्क्रब्यते श्रेयस्तथाश्रेयोऽप्यधर्मतः। रागवान् प्रकृति होति विरक्तोशानवान् भवेत् ॥ २६॥ धर्म करनेसे अयकी चृद्धि होती है और अधर्म करनेसे

मनुष्यका अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुप प्रकृतिको प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है॥ २६॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षभगैपर्वणि मनुबृद्दस्पतिक्षंबादे पञ्चाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ इत प्रकार श्रीमहासारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमें मन् और बहस्पतिका संवादिवयक दो सौ पाँचनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५ ॥

# षडिभकद्विशततमोऽध्यायः

### परमात्मतन्त्रका निरूपण--मन्त-बृहस्पति-संवादकी समाप्ति

मनुरुवाच

यदा तैः पञ्चभिः पञ्च युक्तानि मनसा सह । अथ तद् रह्यते ब्रह्म मणौ सूत्रमिवापितम् ॥ १ ॥

मनजी कहते हैं--वृहस्पते। जिस समय मनुष्य शब्द आदि पाँच विषयौंसहित पाँची ज्ञानेन्द्रियों और मनको कावुमें कर छेता है। उस समय वह मणियोंमें ओतप्रोत तागेके समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्मका साम्रात्कार कर लेता है ॥ १ ॥ तदेव च यथा सूत्रं सुवर्णे वर्तते पुनः। मुकालय प्रवालेषु मृत्मये राजते तथा॥ २॥ तहद् गोऽध्वमनुष्येषु तहस्तिसृगादिषु । तद्वत् कीटपतङ्गेषु प्रसक्तातमा सकर्मभिः॥ ३ ॥

जैसे वहीं तागा सोनेकी लड़ियोंमें, मातियोंमें, मूँगोंमें और मिट्टीकी मालाके दानोंमें ओवप्रोत होकर सुद्योमित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गी, अन्त्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट-पतङ्ग आदि समस्त शरीरोंमें व्याप्त है ! विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्मके अनुसार मिन्न-मिन्न शरीर धारण करता है ॥ २-३ ॥

येन येन दारीरेण यदात्कर्म करोत्ययम्। तेन तेन शरीरेण तत् तत् फलमुपारमुते ॥ ४ ॥

यह मन्बय जिस-जिस शरीरले जो-जो कर्म करता है। उस-उस शरीरसे उसी-उसी कर्मका फल भोगता है ॥ ४॥ यथा होकरसा भूमिरोषध्यर्थानुसारिणी। तथा कर्मान्या

वृद्धिरन्तरात्मानुद्दिनी ॥ ५ ॥ जैसे भूमिमें एक ही रस होता है तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है। उसीके अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती हैं। उसी तरह अन्तरात्मांचे ही प्रकाशित बुद्धि पूर्वजन्मके कमोंके अनुसार ही एक शरीरसे दूसरे शरीरको प्राप्त होती है॥ शानपूर्वा भवेछिप्सा लिप्सापूर्वाभिसधिता। अभिस्रिधपूर्वकं कर्म कर्ममूछं ततः फलम्॥ ६॥

मनुष्यको पहले तो विषयका ज्ञान होता है। फिर उसके मनमें उसे पानेकी इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद <sup>६</sup>ह कार्यको विद्व करूँ<sup>2</sup> यह निश्चय और प्रयत्न आरम्भ होता है। फिर कर्म सम्पन्न होता और उसकाफल मिलता है ॥६॥ फर्छ कर्मात्मकं विद्यात् कर्म हेयात्मकं तथा।

हेयं ज्ञातात्मकं विद्याज्यामं सद्सद्त्यकम् ॥ ७ ॥ इस एकार प्रक्रको क्रांस्करण समके । स्यांके स्वापेके

इस प्रकार फलको कर्मस्वरूप समझे । कर्मको जाननेमें आनेवाले पदार्थोका रूप समझे और श्रेयको जानरूप समझे तथा जानका स्वरूप कार्य और कारण जाने ॥ ७ ॥ झानानां च फलानां च क्षेयानां कर्मणां तथा । स्वयान्ते यत् फलं विद्याल्यानं क्षेयप्रतिष्ठितम् ॥ ८ ॥

ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्य — इन सक्का अन्त होनेपर जो प्राप्तव्य फलरूपरे शेषरहता है, उसको ही तुम ज्ञेयमात्रों में ज्यात होकर स्थित हुआ ज्ञानसक्त परमात्मा सम्बो ॥८॥ महन्दि परमं भूतं यत् प्रपश्यक्ति योगिनः । अबुधास्तं न पश्यन्ति ज्ञात्मस्यं गुणबुद्धयः ॥ ९ ॥ जल परम महान तस्वकं। योगिजन ही देख पाते हैं।

उस परम महान् तत्वका गागजन हा दल पात ह। विषयों में आवत्त अज्ञानी मतुष्य अपने मीतर ही विराजमान उस परमहा परमात्माको नहीं देख सकते हैं ॥ ९ ॥ पृथ्विवीक्षपतो क्षपमपामिह महत्तरम्। अङ्गयो महत्तरं तेजस्तेजसः पवनो महान् ॥ १० ॥ पवनाच महत् व्योग तस्मात् परतरं मनः। मनसो महती बुद्धिबुंद्धेः कालो महान् स्मृतः ॥ ११ ॥ मनसो महती बुद्धिबुंद्धेः कालो महान् स्मृतः ॥ ११ ॥ कालात् स भगवान् विष्णुर्यस्य सर्वमिष्टं जगत्। नादिनं मध्यं नैवान्वस्तस्य देवस्य विद्यते ॥ १२ ॥

इस जगत्में एप्बीके रूपये जलका हो रूप महान् है। जलसे तेज आतमहान् है। तेजसे पवन महान् है। पवनवे आकाश महान् है। आकाशसे मन परत्तर है अर्थात् परमा अर्थेष्ठ और महान् है। मनमे बुद्धि महान् है। कुद्धिने काल अर्थात् प्रकृति महान् है और कालसे प्रमाता तिज्जु अनन्त। स्हम, क्षेष्ठ और महान् है। यह मारा जगत् उन्हीकी सृष्टि है। जन मगवान् विज्जुका न कोई आदि है। न मध्य है और

न अन्त ही है ॥ १०-१२॥

अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाद्यं सोऽव्ययः। अत्येति सर्वदुःस्नानि दुःसं हान्तवदुच्यते॥१३॥

वे आदि, मध्य और अन्तवे रहित होनेके कारण ही अविनाधी हैं।अतपव सम्पूर्ण दुःखीते परे हैं, क्योंकि बिनाश-शील वस्तु ही दुःखरूप हुआ करती है ॥ १३ ॥ तद् ब्रह्म परमं मोकं तद्वाम परमं पदम्। तद् गत्वा कालविषयाद् विमुक्ता मोश्माश्चिताः॥ १४॥

अविनाशी विष्णु ही परम्रस कहे जाते हैं। वे ही परमधाम और परमपद हैं। उन्हें प्राप्त कर छेनेपर जीव काछके राज्यके मुक्त हो मोक्षणममे खित हो जाते हैं।। १४॥ गुणेष्वेते प्रकाशन्ति निर्गुणत्वात् ततः परम् । निमृत्तिकक्षणो धर्मस्त्रथाऽऽतन्त्याय कहपते॥ १५॥

ये वध्य जीव गुणींमें अर्थात गुणींके कार्यरूप घरीर आदिके सम्बन्धते व्यक्त हो रहे हैं। परंतु परमाल्या मिर्गुण होनेके कारण उनते अत्यन्त परे हैं। जो निश्चिरूप

धर्म (निष्कास कर्म) है, वह अक्षय पद (मोक्ष) ही प्राप्ति करानेमें समर्थ है ||१५||

ऋचो यज्ंषि सामानि शरीराणि व्यपाधिताः । जिह्मप्रेषु प्रवर्तन्ते यत्तसाध्या विनाशिनः ॥ १६॥

श्चरमेद, यजुर्वेद और भागवेद—ये अध्ययनज्ञाने धरीरके आश्रित रहते हैं और जिद्वाके अग्रमागपर प्रवट होते हैं; हत्तीळिये वे यत्नलाध्य और विनाशशील हैं अर्पात् इनका छप्त होना स्वासाविक है ॥ १६ ॥

न चैवमिष्यते ब्रह्म शरीराश्रयसम्भवम् । न यससाध्यं तद् ब्रह्म शदिमध्यं न चान्तवत् ॥ १७ ॥

किंतु परम्रह्म परमात्मा इस मर्के घारीरका शाध्य नेकर प्रकट होनेपर भी वेदाध्ययनकी माँति यलनाध्य नहीं हैं। क्योंकि उनका शादि, मध्य और अन्त नहीं है।। १७॥ ऋचामादिस्तथा साम्रां यञ्जणमादिक्च्यते। अन्तश्चादिमतां हों। न त्वादिक्षेष्ठणः स्मृतः॥१८॥

चही ऋग्वेद, यजुवेद और वामवेदका आदि कहलाता है। जिनका कोई आदि होता है, उन पदार्थोंका अन्त होता देखा गया है। ज्ञवका कोई भी आदि नहीं बताया गमाहै॥ अनादिम्बादनम्तत्वात्त्वत्वनन्त्रमथाव्ययम् । अन्वय्यस्वास्य निर्देश्वं द्वन्द्वाभावस्ततः परम्॥ १९॥

बह अनादि और अनन्त होनेके कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होनेने ही दुःखरहित है। उनमें हुई और शोक आदि हर्स्टीका अमान है। अतपन बह सबसे परे है॥ १९॥

अहष्टतोऽजुपायाच प्रतिसंधेश्च कर्मणः। न तेनमत्योः पश्यन्तियेन गच्छन्तितत् पर्म्॥ २०॥ परंतु दुर्मायः, साधनहीनता और कर्मकृतिपयक

आरंजिके कारण जिल्ले परमात्माकी प्राप्ति होती है। मतुष्प उस मार्गका दर्शन नहीं कर पाते हैं ॥ २० ॥ विषयेषु च संस्थानिकक्षण्यतस्य च दर्शनात् । सनसा चान्यदाकाङ्गन्य पर्द न प्रतिपद्यते ॥ २१ ॥

अनुष्योंकी विषयोंमें आधिक हैं। क्योंकि विषयद्वार घरा रहनेवाले हैंं) ऐसी उनकी आवना है तथा वे अपने मनधे खासरिक पदायोंको पानेकी इच्छा रखते हैं। इनीलिये उन्हें परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती है।। २१॥

गुणान् यदिह पश्यन्ति तदिच्छान्त्यपरे जनाः । परं नैवाभिकाह्नन्ति निर्गुणस्याद् गुणार्थनः ॥ २२॥

संभारी महाज्य इस संसारमें जिम्मजिन विपयोंने देगते हैं। उन्होंको पाना चाहते हैं। धर्वकेष परम्रल प्रमालम है। इन्हें पानेके लिये उनके मनमें इच्छा नहीं होती हैं। न्याँकि व गुणार्थी (विपयामिल्यापी) होते हैं और परमाना निर्मुण (गुणातीत) है। २२॥

जिगुण ( २९७४५० ) र ... गुणैर्यस्त्वबरेर्युकः कथं विद्यात् परात् गुणात् । सनुमानाद्धि गन्तव्यं गुणैरवयवैः परम् ॥ २३ ॥ मला, जो इन तुच्छ विश्वोंमें फँता हुआ है, वह परम-दिव्य गुणोंको कैसे जान सकता है ! जैसे धूमसे अग्निका अनुमान होता है, उसी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूपभूत दिव्य गुणोंद्वारा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका दिग्दर्शन हो सकता है ॥ २३ ॥

सुक्ष्मेण मनसा विद्यो वाचा वक्तुं न शकुमः। मनो दि मनसा शाह्यं दर्शनेन च दर्शनम्॥ २४॥

हम ध्यानद्वारा ग्रुद्ध और सुरुप हुए मनले परमाल्माके स्वरूपका अनुभव तो कर सकते हैं। किंद्ध वाणीद्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि मनकेद्वारा ही मानसिक विषय-का महण हो सकता है और ज्ञानके द्वारा ही केयको जाना जा सकता है ॥ २४ ॥

हानेन निर्मलीकृत्य वृद्धि वृद्धश्वा मनस्तथा। मनसा चेन्द्रियग्राममक्षरं प्रतिपद्यते॥ २५॥

इसलिये ज्ञानके द्वारा खुद्धिको, खुद्धिके द्वारा सनको तथा मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायको निर्मल पर्च छुद्ध करके अविनाशी परमात्माको प्राप्त किया जा सकता है ॥ २५ ॥

> चुद्धिप्रवीणो मनसा समृद्धो निराशिषं निर्मुणमभ्युपैति । परं स्यजन्तीह विस्रोड्यमाना

हुताशनं धायुरियेन्धनस्थम्॥ २६॥ धुद्धिमं प्रवीण अर्थात् विशुद्ध और स्हम बुद्धिवे सम्मन्त एवं मानिक वळते युक्त हुआ पुष्पः, समस्त स्थाते अतीत निर्माण क्षाको प्राप्त होता है। कैसे वायु काठमें एटनेवाले अदशय अगिनको बिना प्रव्यक्ति किये ही छोड़ देता है। वैसे दी काममाऔर विकल हुए पुष्प भी अपने दारीरके मीतर स्थित परमात्माका स्थाग कर देते हैं अर्थात् उठे जानने और पानेकी चेष्टा महीं करते॥ २६॥ १६॥।

गुणादाने विप्रयोगे च तेषां मनः सदा वुद्धिपरावराभ्याम् । अनेनैव विधिना सम्प्रवृत्तो

गुणापाये ब्रह्म दारीर मिति ॥ २०॥ जब सावक साधनरूप गुणीको धारण कर लेता है और उन सासारिक पदार्थोंसे मनको हटा नेता है। तव उसका मन बुद्धिकन्य अच्छे-बुरे माबीसे रहित होकर निरन्तर निर्मेळ रहता है। इस प्रकार सावनमें लगा हुआ साधक जब गुणीसे अतीत हो जाता है। तब ब्रह्मके सरस्पका साधात कर लेता है।

अन्यकात्मा पुरुषो न्यककर्मा सोऽन्यकत्वं गच्छति ह्यन्तकाले। तैरेवायं चेन्द्रियेर्द्रधमाने-

विद्याद्वी प्रतिस्थाती । विद्यासी विद्याद्वी प्रतिस्थाती । विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी । विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी । विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी । विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी विद्यासी । विद्यासी विद्यासी

उसके कर्म शरीररूपमें न्यक्त हैं। अतः वह अन्तकालमें अव्यक्तभावको प्राप्त हो जाता है। यां तु कामनाओं तह्म हुआ वह जीव उन वढी हुई विषयप्रवल इन्द्रियों सुक्त होकर पुनः ससारमें आ जाता है अर्थात् पुनः शरीरको धारण कर लेता है। २८॥

सर्वेरयं चेन्द्रियैः सम्प्रयुक्तो देहं प्राप्तः पञ्चभूताक्षयः स्पात् । नासामर्थ्याद् गच्छति कर्मणेह

हीनस्तेन परमेणाच्ययेन ॥ २९ ॥
सम्पूर्ण इन्द्रियाँवे समुक्त होकर यह देहधारी जीन पञ्चभूतस्वरूप द्यारिके आश्रित हो जाता है। ज्ञान और
उपाधना आदिकी शक्तिके निना नह केवल कर्मोद्वारा
परमात्माको नहीं पाता । अतः वह उच अविनाशी परमेश्वरसे
विश्वत रह जाता है ॥ २९ ॥

पृथ्व्यां नरः पश्यति नान्तमस्या द्यन्तश्चास्या भनिता चेति विद्धि । परं नयन्तीह विलोड्यमानं

यथा प्रत्नं वायुरिवार्णवस्थम् ॥ ३० ॥
इस भूतलपर रहनेवाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वीका
अन्त नहीं देखता है तो भी कहीं-म-कहीं दसका अन्त अवस्य
है, ऐसा समक्षो । जैसे समुद्रमें छहरीद्वारा समर-नीचे होते
हुए कहाजको प्रवाहके अनुकृष्य वहती हुई हवा तरपर
कणा देती है, उसी प्रकार समारसमुद्रमें गोता लगाते हुए
मनुष्यको अनुकृष्ण वातावरण संसारसमुद्रमें पार कर
देता है।। ३० ॥

दिवाकरो गुणमुपलभ्य निर्मुणो यथा भनेदपगनरिहममण्डलः। तथा हासौ मुनिरिह निर्विशेषवान्

स निर्गुणं प्रविश्ति ब्रह्म चान्ययम्।३१। सम्पूर्णं जगत्का प्रकाशक सूर्वं प्रकाशस्यी गुणको पाकर भी अस्ताचकको जाते समय अपने किरणसमृहको समेटकर जेसे निर्गुण हो जाता है। उसी प्रकार भेदमाक्से रहित हुआ सुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्ममें प्रवेश कर जाता है।३१।

अनागतं सुकृतवतां परां गति स्वयम्भुवं प्रभवनिधानमञ्चयम् । सनातनं यद्मृतमञ्चयं ध्रुवं

निचाय्य तत् परममृतत्वमञ्जते॥ ३२॥ जो कहींचे आया हुआ नहीं है। नित्य विद्यमान है। पुण्य-वार्नोकी परमगति है। स्वयम्म् (अजन्मा) है। स्वकी उत्पत्ति और प्रख्यका स्थान है। अविनाशी एवं स्नातन है। अप्रता अविकारी एवं स्नातन है। अप्रता अविकारी एवं स्वयन्त है। उस परमात्माका शान प्राप्त करके मनुष्य परममोश्वको प्राप्त कर लेता है॥ ३२॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वीण मोक्षचमैपर्वीण महुबृहस्पतिसंवादे पर्वाधकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके शन्तर्गत मोक्षवमैपर्वमै शतु और इहस्पतिका संवादरूप दो सौ छठा अध्याय पूराहुआ। २०६॥

# सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः

# श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण भृतोंकी उत्पत्तिका तथा उनकी महिमाका कथन

युधिष्ठिर उवाच

वितामह महाप्राज्ञ पुण्डरीकाक्षमच्युतम्। कर्तारमकृतं विष्णुं भूतानां प्रभवाष्ययम् ॥ १ ॥ ह्यिकेशं गोविन्दमपराजितम्। तत्वेन भरतश्रेष्ठ श्रोतमिच्छामि केशवम्॥ २॥

यधिष्टिरने कहा-भरतश्रेष्ठ ! महाप्राज पितामह ! कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण अपनी महिमारे कमी च्यत न होनेवाले सबके कर्ता, अकृत ( नित्य सिद्ध ), सर्वव्यापी तथा सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान हैं। ये कमी किसीसे पराजित नहीं होते। ये ही नारायण, दृष्किशः गोविन्द और केशव-इन नामींसे भी विख्यात हैं। मैं इनके खरूपका तास्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ ॥ १-२ ॥

भीष्म उवाच

श्रुतोऽयमधौ रामस्य जामदम्न्यस्य जल्पतः। देवर्षेः कृष्णद्वैपायनस्य च ॥ ३ ॥ नारदस्य च

भीष्मजी घोले-यधिष्ठर ! मैंने इस विषयका विवेचन जमदग्निनन्दन परशरामः देवर्षि नारद तथा श्रीकष्ण-द्वैपायन व्यासजीके मुंहसे सुना है !! ३ ॥

असितो देवलस्तात चाल्मीकिश्च महातपाः।

मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयन्त्यद्भतं महत्॥ ४॥ तात ! असितः देवलः महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि

मार्कण्डेयजी भी इन भगवान् गोविन्दके विषयमें बडी अद्भुत बातें कहा करते हैं ॥ ४ ॥

फेशवो भरतश्रेष्ठ भगवानीश्वरः प्रभः। पुरुषः सर्वमित्येव श्रूयते बहुधा विभुः॥ ५ ॥

भरतश्रेष्ठ । भगवान श्रीकृष्ण सबके ईश्वर और प्रभ हैं। श्रतिमें 'पुरुष एवेद' सर्वम्'\* इत्यादि वचनोंद्वारा इन्हीं सर्व-व्यापी श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारने निरूपण किया गया है।

किं तु यानि विदुर्लोके ब्राह्मणाः शार्क्रधन्वनि । माहात्म्यानि महाबाही ऋणु तानि युधिष्ठिर ॥ ६ ॥

महाबाह थ्रिष्ठिर ! जगत्मे ब्राह्मणीने शार्जुधनुष धारण करनेवाले श्रीकृष्णके जिन माहारम्योंको जानते हैं। उन्हें बताता हैं। सुनी ॥ ६ ॥

यानि चाहर्मनुष्येन्द्र ये पुराणविदो जनाः। कर्माणि त्विह गोविन्दे कीर्तयिष्यामि तान्यहम् ॥ ७ ॥

नरेन्द्र ! पुराणत्रेत्ता पुरुष गोविन्दकी जिन-जिन लीलाओं तथा चरित्रोंका वर्णन करते हैं। उनका मैं यहाँ वर्णन करूँगा॥ ७ ॥

महाभूनानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः। वायुज्योतिस्तथा चापः खंच गां चान्वकल्पयत् ॥८॥

मुख्य ( श्रीकृष्ण ) ही यह सब बुळ है ।

सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा महातमा पुरुपोत्तमने आवाद्यः बायः अग्निः जल और पृथ्वी-इन पाँच महाभूतीकी रचन की है।। ८॥

स स्ष्टा पृथिवीं चैव सर्वभतेश्वरः प्रभः। अप्रवेव भवनं चके महातमा प्रापत्तमः॥९॥ सर्वभृतेश्वर, प्रमु, महात्मा पुरुषोत्तमने इस पृथ्वीनी

स्षष्टि करके जलमें ही अपना निवासस्थान यनाया॥ ९॥ सर्वतेजोमयस्तस्मिञ्शयानः पुरुषोत्तमः। सोऽत्रजं सर्वभूतानां संकर्षणमकल्पयत्॥१०॥ आश्रयं सर्वभृतानां मनसेतीह

उसमें शयन करते हुए सर्वतेजोमय पुरुपोत्तम श्रीकृषा-ने मनसे ही सम्पूर्ण प्राणियोंके अग्रज तथा आश्रय सहर्षगढ़ी उत्पन्न किया। यह हमने सुना है ॥ १०५॥

स धारयति भूनानि उमे भूतभविष्यती ॥ ११ ॥ ततस्तस्मिन् महाबाही प्रादुर्भते महात्मनि । भास्करप्रतिमं दिन्यं नाभ्यां पद्ममजायत ॥ १२ ॥

वे सकर्षण ही समस्त भतोंको धारण करते है तथा वे ही यत और भविष्यके भी आधार है। उन महाबाह महात्मा संकर्षणका प्रादर्भाव होनेके पद्मात श्रीहरिकी नाभिते एफ दिच्य कमल प्रकट हुआ, जो सूर्यके समान प्रकाश-मान था ॥ ११-१२ ॥

स तत्र भगवान् देवः पुष्करे भ्राजयन् दिशः । समभवत् तात सर्वभूतिपतामहः॥१३॥

तात । उस कमलसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियोंके पितामह देवस्वरूप मगवान प्रधा

उसव हुए ॥ १३॥ तस्मिन्नपि महावाही प्रादुर्भृते महात्मनि। तमसा पूर्वजो जन्ने मधुनीम महासुरः ॥ १४॥ उन महावाह महात्मा ब्रह्माजीकी भी उत्पत्ति हो जानेगर

वहाँ तमोगुणसे मधुनामक महान् असुर प्रकट हुआ। जो असुरोंका पूर्वज था || १४ ||

समास्थितम् । तमुद्रमुद्रकर्माणमुद्रं कर्म ब्रह्मणोपचिति कुर्वन् जघान पुरुपोत्तमः॥१५॥ उसका स्वभाव वडा ही उग्र था। वह सदा ही मयानक

कर्म करनेवाला था । भयकर कर्म करनेका निश्चय लेकर आये हुए उस असुरको पुरुपोत्तम भगवान् विप्णुने ब्रह्माजीना दित करनेके लिये मार डाला ॥ १५ ॥

तस्य तात वधात् सर्वे देवदानवमानवाः। सर्वसात्वताम् ॥ १६ ॥ मधुस्द्रनमित्याहुर्ऋपमं

वात ! उस मधुका वध करनेके कारण ही सम्पूर्ण देवता। दानव और मानव—इन सर्वेषात्वतिशरोमिंग श्रीकृष्णको मधुसूदन ऋहते हैं ॥ १६॥

व्रह्मानुसस्ते पुत्रान् मानसान् दक्षसप्तमान् । मरीचिमन्यङ्गिरसं पुलस्यं पुलहं ऋतुम्॥१७॥

ब्रह्माजीने सात मानस पुत्रोंको उत्पन्न किया, जिनमें दक्ष प्रजापति सातर्वे थे ( ये ही सबसे प्रथम उत्पन्न हुए ये )। शेष छ: पूर्त्रोंके नाम इस प्रकार हैं-मरीचि, अत्रि, अङ्गिराः पुलस्यः पुलह और ऋतु ॥ १७ ॥

मरीचिः कश्यपं तात पुत्रमग्रजमग्रजः। मानसं जनयामास तैजसं ब्रह्मवित्तमम् ॥ १८॥ तात ! इन छः पुत्रोंमें सबसे बढ़े थे मरीचि । उन्होंने

अपने मनते ही ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ कश्यव नामक श्रेष्ठ पुत्रको जन्म दिया, जो बड़े ही तेजस्वी हैं ॥ १८॥ अङ्ग्रष्टात् सस्ते ब्रह्मा मरीचेरपि पूर्वजम्। सोऽभवद् भरतश्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापतिः॥ १९॥ भरतश्रेष्ठ । ब्रह्माजीने दक्षको अपने ॲगूठेसे उत्पन्न

किया था । वे मरीचिरे भी वड़े थे । इसीलिये प्रजापतिके पदपर दक्ष प्रतिष्ठित हुए ॥ १९ ॥ तस्य पूर्वमजायन्त दश तिस्रश्च भारत।

प्रजापतेर्द्रहितरस्तासां ज्येष्टाभवद् दितिः॥२०॥ भरतनन्दन । प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएँ उत्पन्न हर्डें। जिनमें दिति सबसे वडी थी।। २० ॥

सर्वधर्मविशेषद्यः पुण्यकीतिर्मेहायद्याः । मारीचः कश्यपस्तात सर्वासामभवत पतिः ॥ २१ ॥

तात ! सम्पूर्ण घर्मोंके विशेषकः पुण्यकीर्तिः महायशस्वी मरीचिनन्दन कश्यप उन सत्र कन्याओंके पति हुए ॥ २१ ॥ उत्पाच तु महाभागस्तासामवरजा दश। ददी धर्माय धर्मशो दक्ष एव प्रजापतिः ॥ २२ ॥

तदनन्भर धर्मके ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्षने दस कन्याप् और उत्पन्न कीं। जो पूर्वोक्त तेरह कन्याओंसे छोटी थीं । उन सबका विवाह उन्होंने धर्मके साथ कर दिया ॥ धर्मस्य चसवः पुत्रा रुद्राञ्चामिततेजसः। विक्वेदेवाश्च साध्याश्च मरुत्वन्तस्च भारत ॥ २३ ॥

भरतनन्दन । धर्मके वसुः अमित तेजस्वी रुद्रः विश्वे-देनः साध्य तया मस्द्रण-ये वहुत से पुत्र हुए ॥ २३ ॥ थपराश्च यवीयस्यस्ताभ्योऽन्याः सप्तविंशतिः। सोमस्तासां महाभागः सर्वासामभवत् पतिः ॥ २४ ॥ इतरास्त व्यजायन्त गन्थर्वीस्तुरगान् द्विजान् । गाश्च किंपुरुषान्मत्स्यातुद्धिजांश्च वनस्पतीन् ॥ २५ ॥

तत्पश्चात् दक्षके अन्य क्ताईस कन्याएँ हुई। जो पूर्वीक कन्याओं छोटी थीं । महामाग सोम उन सबके पति हुए । इन सबके अतिरिक्त भी दक्षके वहुत-सी कन्याएँ हुई। जिन्होंने गन्धवीं। अश्वीं, पश्चिमीं, गौऔं, किम्पुरुषें। मत्स्यीं। उद्भिजी और वनस्पतियोंको जन्म दिया ॥ २४-२५ ॥ आदित्यानदितिर्जेही देवश्रेष्ठान् महावळान्। तेषां विष्णुर्वामनोऽभृद् गोविन्दश्चाभवत् प्रमुः॥ २६॥

अदितिने देवताओंमें श्रेष्ठ महाबली आदित्योंको उत्पन्न किया । उन आदित्योंमें सर्वन्यापी भगवान गोविन्द भी

वामनरूपसे प्रकट हुए ॥ २६॥ तस्य विक्रमणाचापि देवानां श्रीर्व्यवर्घत ।

दानवाश्च पराभृता दैतेयी चासुरी प्रजा ॥ २७ ॥ उनके विक्रमधे अर्थात् विराट्हर धारणकर तीन पैडमें त्रिलोकीको नाप छेनेके कारण देवताओंकी श्रीवृद्धि हुई।

दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरोकी प्रजा भी पराभवको प्राप्त हुई ॥ २७ ॥

विप्रविचिप्रधानांश्च दानवानस्ज द् दनुः। दितिस्तु सर्वानसुरान् महासत्त्वानजीजनत् ॥ २८ ॥

दन्ने दानवोंको जन्म दियाः जिनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रमुख ये । दिति समस्त अपुरों---महान् शक्ति-शाली देखोंकी जननी हुई ॥ २८ ॥ अहोराजं च कालं च यथर्त मधुसुदनः।

पूर्वांहं चापराहं च सर्वमेवानुकल्पयत्॥ २९॥ इन्हीं श्रीमञ्जूदनने दिन-रातः ऋतुके अनुसार कालः तथा अनराह आदि समस्त काळविमागकी

व्यवस्था की ॥ २९ ॥

प्रध्याय सोऽस्जन्मेघांस्तथा स्थावरजङ्गमान्। पृथिवीं सोऽस्जद् विश्वां सहितां भृरितेजसा ॥ ३० ॥

उन्होंने ही अपने मनके सकल्पते मेघी, खावर-जङ्गम प्राणियों तथा समस्त पदार्थीसहित महान् तेजसे सयुक्त समुची पृय्वीकी सृष्टि की || ३० ||

ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । ब्राह्मणानां शतं थेष्ठं मुखादेवाख्वतः प्रभुः ॥ ३१ ॥ युधिष्ठिर! तदनन्तर महामाग श्रीकृष्णने पुनः सैकडों

श्रेष्ट ब्राहाणींको मुखसे ही उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ वाहभ्यां क्षत्रियदातं वैदयानासूहतः दातम्। पद्भयां शहरातं चैव केशवो भरतर्पभ ॥ ३२॥

भरतश्रेष्ठ । इन फेशवने सैकडों क्षत्रियोंको अपनी दोनों अजाओंसे। सैकड़ों वैदयोंको अपनी जॉवॉसे तथा सैकड़ों शुद्रों-को दोनों पैरोंछे उत्पन्न किया ॥ ३२ ॥ स एवं चतुरो वर्णीन् समुत्पाद्य महातपाः।

अध्यक्षं सर्वभूतानां धातारमकरोत् स्वयम् ॥ ३३ ॥

इस प्रकार इन महातपस्त्री श्रीहरिने चारी वर्णोंको उत्पन्न करके खब ही धाताको सम्पूर्ण भृतींका अध्यक्ष बनाया ॥३३॥ वेदविद्याविधातारं ब्रह्माणममितद्युतिम् । भूतमातृगणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सोऽस्जत् ॥ ३४॥

वे ही वेदविद्याको धारण करनेवाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए । फिर श्रीहरिने भूतों और मातृगणींके अध्यक्ष विरूपाक्ष ( रुद्र ) की रचना की ॥ ३४ ॥

शासितारं च पापानां पितृणां समवर्तिनम् । असुजत् सर्वभूतात्मा निधिपं च धनेश्वरम् ॥ ३५ ॥ सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा श्रीहरिने पापियोंको दण्ड देनेवाळे तथा पितरोंके समवर्ता यमराजको और सम्पूर्ग निधियोंके पाळक घनाध्यक्ष कुमेरको उत्पन्न किया ॥ ३५ ॥।

यादसामसृजन्नार्थं घरणं च जल्लेश्वरम् । बासवं सर्वदेवानामध्यक्षमकरोत् प्रभुः ॥ ३६ ॥

इमी प्रकार उन्होंने जल जन्तुओंके स्वामी जलेश्वर वरूप-की सृष्टि की । उन्हीं भगवान्ते इन्द्रको सम्पूर्ण देवताओंका अध्यक्ष बनाया ॥ ३६॥

यावद्यावदभुन्कृदा देहं धारियतुं नृणाम्। तावस् तावद्जीवंशने नासीद् यमकृतं भयम्॥ ३७॥

पहले मनुष्योंको जितने दिनांतक शरीर घारण करनेकी इच्छा होती, उतने दिनोंतक वे जीवित रहते थे । उन्हें यम-राजका कोई भय नहीं होता या ॥ ३७ ॥

न चैवां मैथुनो धर्मो वभूव भरतर्षभ । संकल्पादेच चैतेवामपत्यमुपपदाते ॥ ३८॥ भरतश्रेष्ठ । पहलेके लोगॉम मैथनवर्षकी प्रदृति नहीं हुई

भरतश्रष्ठ । पहलक लगाम मधुनधमका प्रश्चात नहीं हुई थी । इन धवको संकल्पसे ही संतान पैदा होती थी ॥ ३८॥ ततस्त्रेतासुगे काले संस्पर्शाजायते प्रजा । त श्राभन्मीयुनी धर्मस्तेषामपि जनाधिप ॥ ३९॥

तदनत्तर घेतायुगका समय आनेपर स्पर्ध करनेमात्रसे संतानकी उत्पत्ति होने लगी । नरेश्वर। उससमयके लोगोंमें मी मैथुन-घर्मका प्रचार नहीं हुआ या ।) ३९ ।।

द्वापरे मैथुनो धर्मः प्रजानामभवन्मृप। तथा कळियुने राजन् द्वन्द्वमापेदिरे जनाः॥४०॥

नरेश्वर | द्वारयुगमें प्रजाके मनमें मैथुनवर्मका स्वपात हुआ | राजन् | उसी तरह कल्युगमें मी लोग मैथुनवर्मको

प्राप्त होने छते ॥ ४० ॥ एष भूतपतिस्तात खघ्यश्रस्त्र तथोच्यते । निरपेक्षांस्र कौन्तेय कीर्तियच्यामि तच्छृणु ॥ ४१ ॥

तात कुन्तीनन्दन ! ये भगवान् श्रीकृष्ण ही भूतनाथ एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं ।अब जो नरकका दर्शन करने बाले हैं। उनका वर्णन करता हूं, धुनो ॥ ४१ ॥

दक्षिणापयजन्मानः सर्वे नरवपान्ध्रकाः। गुहाः पुळिन्दाः शवराश्र्युका मद्रकेः सह॥ ४२॥

नरेश्वर । दक्षिण भारतमें जन्म हेनेवाहे सभी आन्ध्रः गुइ, पुहिन्दः शवरः चूलुक और मद्रक-ये सब-केसव म्हेज्छ हैं ॥ ४२ ॥

उत्तरापथजन्मानः कीर्तिथच्यामि तानपि । यौनकाम्बोजगान्धाराः किराता वर्वरैः सह ॥ ४३ ॥ पते पापकृतस्तात चरन्ति पृथिवीमिमाम् ।

तात! अब उत्तर भारतमें बन्म केनेवाले म्हेन्छोंका वर्णन करूँगा; यौनः काम्बोजः गान्धारः किरात और बर्बर-वर्णन करूँगा; यौनः काम्बोजः गान्धारः किरात और बर्बर-वे सबकैसब पापान्धारी होकर इस सारी पृथ्वीपर विचरते रहते हैं ॥ ४३ई॥

श्वपाकवलगृद्राणां सधर्माणो नराधिष ॥ ४३॥ नैते कृतयुगे तात चरन्ति पृथिवीमिमाम् ।

नरेश्वर ! ये सबन्के सब चाण्डाल, कीए और गीषींके समान आचार-विचारवाले हैं | ये सत्ययुगर्मे इस पृथ्वीपर नहीं विचारण करते हैं || ४४% ||

त्रेवाप्रभृति वर्धन्ते ते जना भरतर्थभ ॥ ४५॥ ततस्त्रसिन् महाघोरे संध्याकाल उपस्थिते । राजानः समसज्जन्त समासाद्येतरेतरम् ॥ ४६॥

मरतश्रेष्ठ ! त्रेताचे वे लोग रहने लगे थे ! तदन्तरा त्रेता और हागरका महाचोर सच्याकाल उपस्थितहोनेपरराज लोग एक दूसरेले टक्कर लेकर गृद्धमें आत्तक हुए ४५-४६ एवमेण कुरुश्रेष्ठ प्राहुर्मुतो महान्मना !

कुरुश्रेष्ठ । इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णने इस लोकरी

उसक किया है ॥ ४६५ ॥ (तपःस्वरूपो महादेवः कृष्णो देविकनदनः। तस्य प्रसादाद् दुःखस्य नाशं प्राप्यति मानद् ॥ एकः कतौ स कृष्णश्च झानिनां परमा गतिः।

सबको मान देनेवाले नरेश । महान् देवता मगबान् देवकीनन्दन श्रीकृष्ण तपस्यात्म ही हैं। उन्होंकी कृपते उन्होरे सारे दुःखोंका नाश हो वायगा। एकमात्र वगस्त्रध श्रीकृष्ण शानियोंकी परमगित हैं॥

इदमाश्चित्य देवेन्द्रो देवा रुद्रास्तथाश्विनी ॥ स्वे स्वे पदे विविधिर भुक्तिमुक्तिवदो जनाः॥

तपस्यारूप इन श्रीकृष्णका आश्रय छेकर देवराज इन्द्र अन्यान्य देवता, घट्टगण, दोनों अभिनीतुमार तथा मोत और मोक्षके तत्त्वको जाननेवाले महर्षि अपने अपने पद्पर प्रतिदित बहुते हैं ॥

श्च्यतामस्य सन्द्राचः सम्यक्षानं यथा तव । भूतानामन्तरात्मासौ स नित्यपदसंवृतः ॥

वे सम्पूर्ण ग्राणियोंके अन्तरात्मा है तथा नित्य वैरुण्ट-धाममें अपनी योगमायावे आहत होकर निवास करते हैं। उनकी सत्ता और महत्ताको तम अवण करो, जिल्ले तुग्हें श्रीकृष्णतत्त्वका जान हो जाय।।

पुरा देवऋषिः श्रीमान् नारदः परमार्थवान् । चचार पृथिवीं क्रन्सनं तीर्थान्यतुचरन् प्रमुः॥ पहलेकी वात है परमार्थमे सम्पन्न देवपि श्रीनादनी

भूमण्डलके सम्पूर्ण तीयोमें विचरण करते हुए घूम रहे ये ॥ हिमचरपादमाश्चित्य विचार्य च पुनः पुनः । स दद्शे हुदं तत्र प्योत्पलसमाकुलम् ॥ वे हिमालयके ममीपवर्ती पर्वतपर याग्यार विचरण करके

वे हिमालयक ममापवता प्रवास प्राची एक ऐसे स्थानपर गये। जहाँ उन्हें कमल और उसल्डे मण हुआ एक स्पेचर दिखायी दिया ॥ ततः स्नात्वा महातेजा चाम्यतो नियतेन्द्रयः। तुष्टाव पुरुपच्यामो लिक्कासुश्च तदस्तुतम्॥ सुष्टाव पुरुपच्यामो लिक्कासुश्च त्यस्तुतम्॥

त्तरभात् महावेजस्वी पुरुपप्रवर नारदने उत्त सरोवार्य मीनमावते स्नान करके इन्द्रियोको स्वयममें रखकर उत्त भगवार्य के स्वरूपका अद्भुतरहस्य जाननेके लिये प्रयवात्की स्तुतिकी ॥ ततो वर्षदाने पूर्णे भगवाँक्लोकपावनः । प्रातुस्थकार विभ्वासमा भ्रम्भेः परमसौद्वदात् ॥

तदनन्तर सौ वर्ष पूर्ण होनेपर लोकस्रष्टा विश्वालमा मगवान् श्रीहरि ऋषिके प्रति परम सौहार्दवदा उनके सामने प्रकट हए ॥

तमानतं जमजाशं सर्वकारणकारणम् ।

बिलंदीयपद्स्पर्शिकणज्ञीभितजानुकम् ॥
वैनतेयपद्स्पर्शिकणज्ञीभितजानुकम् ॥
पीताम्बरळसन्कार्श्वादामबद्धन्दीतदम् ॥
श्रीवत्सवश्रसं चावमणिकौस्तुभकन्धरम् ॥
श्रीवत्सवश्रसं चावमणिकौस्तुभकन्धरम् ॥
सन्दिस्ततमुखाम्मोजं चळश्यवतळोचनम् ॥
सञ्ज्ञापानुकरणनम्रभृगुगशोभितम् ॥
सन्दिस्तानुखाम्मोजं चळश्यवळोचनम् ॥
सञ्जापानुकरणनम्भभृगुगशोभितम् ॥
स्वारान्मणवज्ञस्कुरनमकरकुण्डलम् ॥
स्वार्तिकिमामं तं केयृरमुकुदोङ्खलम् ॥
देवैरिन्द्रपुरीमैश्च म्नापस्त्वरिभण्डतम् ॥
सारवो जयशन्देन चवन्दे श्रिरसा हरिम् ।

नारदजीने देखाः समस्त कारणोंके भी कारण भगवान जगनाय पघारे हैं। उनके युगल चरणारविन्द सम्पूर्ण देव-तामीके सुवर्णभय मुकुटीके कुङ्कमसे रक्तवर्ण हो रहे हैं। गरह-जीके ऊपर सवारी करनेने उनके दोनो घुटनॉमें रगङ् पदने-के कारण चिह्न वन गये हैं। जो उन घुटनोकी शोमा बदा रहे हैं। उनके ह्यामसुन्दर अङ्गपर पीताम्बर शोभा पा रहा है और कटिप्रदेशमें किद्धिणीकी लड़ें वैधी हुई हैं। बक्षःस्वल-में श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा शाभा पाती है। गर्लेमें मनोहर कौरतुममणि अपना प्रकाश विखेर रही है। मुखारविन्दपर मन्द-मन्द मुसकानकी मनोहर छटा छा रही है। विशास नेत्र चक्क गतिसे इधर उधर देख रहे हैं । छुके हुए दो धनुरोंकी मॉति बॉकी मींहें उनके मुखमण्डलकी शोभा वटा रही है। नाना प्रकारके रत, मिण और हीगेंसे जटिन मकराकार कुण्डल न्तामगा रहे हैं । उनकी अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान इयाम है। बाँहोंमें केयूर तथा मस्तकपर मुकुटकी उज्ज्वल आमा छिटक रही है एवं इन्द्र आदि देवता और महर्षिक्षिके समुदाय उनकी रत्तुति करते हैं । भगवान्की यह शॉकी देख-कर नय-जयकार करते हुए नारदजीने मस्तक धकाकर उन्हें प्रणाम किया |

ततः स भगवान्श्रीमान् मेघगम्भीरया यिरः। प्राहेशः सर्वभृतानां नारतं पतितं हितौ ॥

तवनन्तर नारवजीको पृथ्वीपर पड़ा देख सम्पूर्ण मुखेक स्वामी श्रीमान् मगवान् नारावणने मेचके समान गञ्मीर भाणींने कहा ॥

### श्रीभगवानुवाच

भद्रमस्तु ऋषे तुभ्यं वरं वरय सुवत । यत्ते मनसि सुब्यक्तमस्ति च प्रद्दामि तत् ॥

श्रीभगवान् बोळे — उत्तम मतका पालन करनेवाले देवर्षे [ तुम्हारा कल्याण हो | तुम कोई वर मॉगो | तुम्हारे मनमें जो अभिळापा हुई हो, उसे स्पष्ट बताओ | मैं उसे पूर्ण करूँगा ||

#### भोष्म उवाच

स चेमं जयशन्देन प्रसीदेत्यातुरो सुनिः। प्रोवाच हृदि संरुहं शङ्कचकगद्दाधरम्॥ विविधतं जगन्नाथ मया ज्ञातं त्वयाच्युत्। तत् प्रसीद्द हृपीकेश थोतुमिच्छामि तद्दरे॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर | प्रेमते आहर हुए युनि-वर नारदने जय-जयकार करते हुए अपने हृदयमें नित्य विराज-भाग रहनेवाले शक्कः चक्र और गदाचारी मरावान्से कहा— प्रामो | प्रहान होइये | जगलाय | अन्युत | हुर्पीकेश | हरे | में जो कुछ कहना चाहना हूँ। वह आपको पहलेसे ही शात है | में उसीको हुनना चाहता हूँ | आप प्रक्षाप कुपा करें | |

ततः सायन् महाविष्णुरभ्यभाषतः नारदम् । निर्हेन्द्रा निरद्धाराः ग्रुचयः शुद्धलोचनाः ॥ ते मां पश्यन्ति सततं तान् पृच्छ यदिहेच्छसि ।

तव प्रवक्रपते हुए मगवान् महाविष्णुने नारद्वीत कहा-ध्यो लोग श्रीत, उष्ण आदि इन्हींच रहित, अहकारशून्य, पविष्य तथा निर्दोव इधियाले महात्मा हैं। वे निरन्तर मेरे उस सक्त्य-का शासात्कार करते हैं। अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो, उसके विषयमें उन्हीं महात्माओं वे पास जाकर प्रवन करों॥ ये योगिनों महामाला मदंशा ये व्यवस्थिताः। तेषां प्रसादं देवर्षे मत्मसादमबेहि तहा॥

'देववें I जो क्षेत योगी और महाज्ञानी हैं तथा जो मेरे अशरूपते ख़ित हैं। उनके प्रवादको तुम मेरा ही कुमाप्रवाद वमझों II

इत्युक्त्वा स जगामाथ भगवान् भृतभावनः । तसाद वज हपीकेशं कृष्णं देवकिनन्दनम् ॥

ऐसे कहकर भूतभावन भगवान विष्णु वहाँसे चले गये; अतः जुभितिर ! द्वम भी सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी मगवान् देवकीनत्त्र श्रीकृष्णको धरणमें जाओ !! पतमाराध्य गोविन्द्र गता अकि महर्षयः ! एव कर्ता विकर्ता च सम्बेगरणकारणम् ॥

इन भगवात् गोविन्दकी आराधना करके कितने ही
महर्षि सुक्तिको भार हो गये हैं। ये ही जगतके स्रोटेकर्ता,
संहारकर्ता और समस्त कारणीके भी कारण हैं।
भयान्येतकबुतं राजम् नारदात्तु निवोध तस्।
स्वयमेव समाचष्ट नारदो भगवान् सुनिः॥

राजन ! मैंने भी यह बात नारदजीते ही सुनी है। तुम भी उनके मुखसे सुन सकते हो । मगवान नारदम्भिने स्वयं ही यह बात मुझसे कही थी ॥

समस्तसंसारविधातकारणं

भजन्ति ये विष्णुमनन्यमानसाः । ते यान्ति सायुज्यमतीव दुर्छभं इतीव नित्यं हृदि वर्णयन्ति ॥ )

जो समस्त ससार-बन्धनकी निवृत्तिके कारणभूत मगवान् विष्णुकी अनन्य चित्तस आराधना करते हैं, वे अत्यन्त दुर्छम सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर छेते हैं। यह बात सदा मेरे हृदयमें बनी रहती है तथा ऋषिछोग भी इसका वर्णन करते हैं॥ देवं देवर्षिराचष्ट नारदः सर्वछोकदक ॥ ४७॥

सम्पूर्ण जगत्को देखनेवाले देवपि नारदने माञ्चन श्रीक्रष्णकी महिमाका प्रतिपादन किया था ॥ ४७ ॥

नारदोऽप्यथ कृष्णस्य परं मेने नराधिए। महाबाही यथावद् भरतर्पभ ॥ ४८॥

महावाह भरतश्रेष्ठ नरेश्वर ! नारदजीने श्रीकृष्णके परम रनावन परमात्ममावको ययावत्रहपरे जाना और माना है।। प्वमेष महावाहः केशवः सत्यविक्रमः। अचिन्त्यः पुण्डरीकाक्षो नैप केवलमानुषः ॥ ४९ ॥

युधिष्टिर ! इस प्रकार ये सत्यपराक्रमी कमलनयन महाबाह केशव अन्विन्त्य परमेश्वर हैं । इन्हें केवल मनप्य नहीं मानना चाहिये ॥ ४९ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सर्वभूतोत्पत्तिकथने सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमें श्रीकृष्णसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिविषयक

दी सी सातवाँ अध्याय परा हुआ ॥ २०७॥ <3+€>+-

## अष्टाधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः

श्रक्षाके पुत्र भरीचि आदि प्रजापतियोंके वंशका तथा प्रत्येक दिशामें निवास करनेवाले महर्षियोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

के पूर्वभासन् पतयः प्रजानां भरतर्षभ । के चर्षयो महाभागा दिक्ष प्रत्येकदाः स्मृताः ॥ १ ॥ युधिष्ठिरने पूछा-भरतश्रेष्ठ । पूर्वकालमें कौन-कौन-से छोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशामें किन-किन महाभाग महर्षियोंकी स्थिति मानी गयी है ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

श्रयतां भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिवृच्छसि । प्रजानां पतयो चेऽस्मिन् दिश्च ये चर्वयः स्मृताः॥ २॥

भीष्मजीने कहा-भरतश्रेष्ठ ! इस नगत्में जो प्रजा-पति रहे हैं तथा सम्पूर्ण दिशाओं में जिन-जिन ऋषियोंकी स्थिति मानी गर्यो है, उन सबको जिनके विषयमें तुम मुझसे पृछते हो। में बताता हूं, सुना॥ २॥

एकः स्वयभ्भूर्भगवानाद्यो ब्रह्मा सनातनः। ब्रह्मणः सप्त वै पुत्रा महात्मानः स्वयम्भुवः॥ ३ ॥

एकमात्र सनातन भगवान् स्वयम्भू ब्रह्मा सबके आदि हैं। स्वयम्भू ब्रह्माके सात महात्मा पुत्र बताये गये हैं ॥ ३ ॥

मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्यः पुलहः ऋतुः। वसिष्ठश्च महाभागः सहशो वे खयम्भुवा ॥ ४ ॥

उनके नाम इस प्रकार हैं—मरीचिः अतिः अङ्गिराः पुलस्य, पुलहः ऋतु तथा महामाग विषेष्ठ । ये सभी स्वयम्भू ब्रह्माके समान ही शक्तिशाली है ।। ४ ॥

सप्तव्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः। अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि सर्वानेव प्रजापतीन् ॥ ५ ॥ पुराणमे ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं। अब मैं समस्त प्रजापतियोंका वर्णन आरम्भ करता हूँ ॥ ५ ॥ ब्रह्मयोनिः सनातनः। अत्रिवंशसमृत्पन्नो प्राचीनषर्हिभैगवांस्तसात् प्राचेतसो दश ॥ ६ ॥ .

अत्रिकुलमे उत्पन जो समातन ब्रह्मयोनि भगवान् प्राचीन-बर्हि हैं, उनसे प्रान्वेतस नामवाले दस प्रजापति उत्तन हुए ॥ दशानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापतिः। तस्य द्वे नामनी लोके दक्षः क इति चोच्यते ॥ ७ ॥ उन दर्खेके एकमात्र पुत्र दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रजापति है ।

उनके दो नाम बताये जाते हैं—'दक्ष' और 'क' !! ७ !! मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तस्य हे नामनी समृते। विदः॥ ८॥ कश्यपेत्यपरे अरिष्टनेमिरित्येके

मरीचिके पुत्र जो कश्यप हैं, उनके भी दो नाम माने गये हैं । कुछ लोग उन्हें अरिष्टनिमि कहते हैं और दूसरे लोग उन्हें कश्यपके नामसे जानते हैं ॥ ८॥

अनेश्चैवौरसः श्रीमान् राजा सोमश्रवीर्यवान्। सहस्रं यक्ष दिन्यानां युगानां पर्युपासिता ॥ ९ ॥ अत्रिके औरल पुत्र श्रीमान् और वलवान् राजा सोम

हुए, जिन्होंने सहस्र दिन्य युगोतक भगवान्की उपाछना की यी॥ अर्थमा चैव भगवान् ये चास्य तनया विभो। पते प्रदेशाः कथिता भुवनानां प्रभावनाः॥ १०॥ प्रभी । मगवान् अर्वमा और उनके सभी पुत्र—ये प्रदेश

(आदेश देनेवाले शासक) तथा प्रमावन (उत्तम सरा)

कहे गये हैं ॥ १०॥ द्दाराविन्दोश्च आर्याणां सहस्राणि दशान्युत । पक्षेत्रस्यां सहस्रं तु तनयानामभूत् तदा ॥ ११ ॥ एवं शतसहस्राणां शतं तस्य महात्मनः। पुत्राणां च नतेकंचिदिच्छन्त्यन्यं प्रजापतिम्॥ १२॥

घमंते विचलित न होनेवाले युधिष्ठिर । शशिक्युके दस हजार जियाँ यी । उनमेंते प्रत्येकके गर्मते एक-एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए । इस प्रकार उन महात्माके एक करोड़ पुत्र थे। वे उनके तिवा किसी दूसरे प्रजापतिकी इच्छा नहीं करते थे॥ १११२॥

प्रजामाचक्षते विद्याः पुराणाः शाशविन्दवीम् । स वृष्णिवंशप्रभवो महावंशः प्रजापतेः ॥ १३ ॥

प्राचीनकालके ब्राह्मण अधिकाश प्रचाकी उत्पत्ति शशिवन्दुते ही बताते हैं । प्रजापतिका वह महान् वश्च ही दृष्णिवंशका उत्पादक हुआ ।। १३ ।।

पते प्रजानां पतयः समुद्दिष्टा यशस्त्रिनः। अतः परं प्रवक्ष्यामि देवांस्त्रिभवनेश्वरान्॥१४॥

द्विधिष्ठर । ये सन यशस्त्री प्रजापति बताये गये हैं । अन मैं तीनों कोकीपर शासन करनेनाले देवताओंका परिचय दूँगा ॥ भगोंऽशस्त्रार्थमा चैच मित्रोऽष्य चरुणस्त्रथा । सचिता चैच धाता च विवसांस्त्र महावलः ॥ १५॥ त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते । इत्येते द्वादशादित्याः कृदयपस्मात्मसम्भवाः ॥ १६॥

भग, अर्घ, अर्थमा, मित्र, वहण, रविता, घाता, महा-बर्ळी विवस्तान्, लद्दा, पूजा, इन्द्र और बारहवें बिष्णु कहे गये हैं। ये बारह आदित्य हैं, जो कश्यप और अदिविके पुत्र हैं॥ १५-१६॥

नासत्यश्चेव दस्रश्च स्मृतौ द्वावश्विनावपि । मार्तण्डसात्मजावेतावदमस्य महात्मनः ॥ १७ ॥

नासत्य और दस-ये दोनों अभिनीकुमार बताये गये हैं। ये दोनों अष्टम आदित्य महात्मा दर्शके पुत्र हैं।। १७॥ ते च पूर्वे सुराक्वेति द्विविधाः वितरः स्टुताः। त्वण्डुक्वेवातमजःश्रीमान् विश्वकृषो महायशाः॥ १८॥

ये तथा पूर्वोक्त देवता—दो प्रकारके पितर गाने गये हैं।
लशके पुत्र महायशस्त्री श्रीमान् निश्वस्य छुए ॥ १८ ॥
अजैकपाविद्युष्टियो निरूपाक्षीऽध रैनतः।
हरस्र वहुरूपश्च अध्यक्षस्य सुरेश्वरः॥ १९ ॥
सावित्रश्च जयन्तस्य पिनाकी चापपाजितः।
पूर्वमेन महाभागा वसवोऽधी प्रकृतिर्तितः॥ २० ॥

अजैकपाद्: आहिर्चुष्ट्यः विरुपादः, रैवतः हरः बहुरूपः, श्यम्मकः सुरेश्वरः, धाविषः, जयन्तः, पिनाकी और अपराजित— ये ग्यारह वह हैं। महामाग आठ वसुजोके नाम पहले ही बताये गये हैं॥ १९-२०॥

एत पर्वविधा देवा मनोरेव प्रजापतेः। ते च पूर्व सुराश्चेति द्विविधाः पितरः स्मृताः॥ २१॥

इस प्रकार ये देवता प्रजापित मनुकी ही सदान हैं। वे तथा पूर्वोक्त देवता-ये दो प्रकारके पितर माने गये हैं॥२१॥ शीलयोवनतस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धसाध्ययोः।
श्चमयो मस्तक्ष्मैय देवानां चोदितो गणः॥ २२॥
श्चमयो मस्तक्ष्मैय देवानां चोदितो गणः॥ २२॥
श्रीकरोमी एक वर्ग ऐसा है। जो सुन्दर शीलसभाव

और अक्षय यौकते समझ है। दूसा वर्ग दिखें और वार्ष्यों और अक्षय यौकते समझ है। दूसा वर्ग दिखें और वार्ष्यों इन है। मुख्य और महत्—ये देवताओं के समुदायों के नाम हैं॥ प्रवमेते समाम्नाता विद्वेदेवास्त्रथाश्विती। आहित्याः क्षत्रियास्त्रेपां विद्यास्त्र महतस्त्रथा॥ २३॥

इसी प्रकार ये विश्वेदेव और अश्विनीक्रुमार मी देवताओं-के गण माने गये हैं। इन देवताओंमें आदित्यगण क्षत्रिय और मुबद्धण वैश्य माने जाते हैं॥ २३॥

अभ्वनी तु स्मृती शृद्दी तपस्युग्ने समास्थिती। स्मृतास्त्विहरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः॥ २४॥ उत्र तपस्यामें छो हुए दोनों अस्तिनीकुमारीको श्चद

कहा जाता है। अङ्गिए गोंत्रवाले सम्पूर्ण देवता ब्राह्मण माने गये हैं। यही विद्यानींका निश्रय है॥ २४॥ इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वप्यं प्रकीर्तितम्। पतान् वे प्रातस्त्याय देवान् यस्तु प्रकीर्त्यम्॥ २५॥ स्वजादन्यकृतारुचेव सर्वपापात् प्रमुख्यते।

इत प्रकार समूर्ण देवताओं में जो चार वर्ण हैं, उनका वर्णन किया गया। जो सनेरे उठकर इन देवताओंका कीर्तन करता है, वह स्वयं किये हुए तथा दूवरोंके संवर्गने प्राप्त हुए सम्पूर्ण पापतमूहते गुक्त हो जाता है ॥ २५% ॥ यवकीतोऽध्य रैभ्यश्च अर्वावसुपरावस्द् ॥ २६॥ औशिजस्त्रैय कश्चीवान् चळश्चाित्वरसः सुताः।

यवकीतः रैम्यः अर्वावष्टः परावसः भौशिनः कशीवान् और वळ-ये ब्राङ्गिराके पुत्र हें ॥ २६३ ॥ ऋषिर्मेद्यातियेः पुत्रः कण्यो चहिंपदस्तथा ॥ २७ ॥ वैद्योक्यभावनास्तातः प्राच्यां सप्तर्पयस्तया ।

तात । भेषातिषिके पुत्र कण्वपुनि, वहिषद तथा त्रिलोकीकी उत्पन्न करनेमें समर्थ सनर्थितण है। जो पूर्व दिशामें स्थित होते हैं॥ उन्मुचो विसुचरचेंच सहस्यावेयस्थ यीर्थवान्॥ २८॥ प्रमुचरचेंघ्मवाहस्थ भगवांस्थ हडवतः। मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतायवान्॥ २९॥ पते सहर्षयो नित्यमास्थिता दक्षिणां विश्वाम्॥

उन्मुच, विम्रुच, बल्नान् स्वस्यानेय, प्रमुच, इभावाह, इटतापूर्वक उत्तम बतका पालन करनेवाले मिनावरणके प्रतापी पुत्र मगगान् अगस्य-ये ब्रह्मवि बदा दक्षिणदिशामें रहते हैं॥ २८-२९५॥ उपङ्गः कवपो धीम्यः परिन्याधश्च वीर्यवान्॥ ३०॥

उन्हर-अवया आस्यः पारव्याध्यक्ष्य वीयेवान् ॥ ३० ॥ एकत्यक्ष दितद्दचैव त्रितद्दचैव महर्षयः। अत्रेः पुत्रक्ष भगवांस्तथा सारस्वतः प्रसुः॥ ३१ ॥ एते चैव महात्मनः पश्चिमामाश्रिता दिशम् ।

उषड्क, कवष, धौम्य, शक्तिशाली परिव्याध, एकतः

दित, त्रित तथा अत्रिके प्रभावशाली पुत्र मगवान् सारस्वत-ये महात्मा महर्पि पश्चिम दिशामें निवास करते हैं ॥३०-३१५॥ आत्रेयश्च वसिप्टश्च कश्यपश्च महानृषिः॥ ३२॥ गीतमोऽथ भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः । तंथैद पूत्रो भगवासृचीकस्य महात्मनः॥ ३३॥ जमद्गिनश्चं सप्तैते उदीचीमाथिता दिशम्। ं अञ्चयः वसिष्ठः महर्षि कश्यपः गौतमः भरद्वाजः ऋशिकः व्हीं विश्वामित्र तथा महात्मा ऋचीकके पुत्र मगवान् जमद्शि-ये सात उत्तर दिशामे रहते हैं ॥ ३ र-३३ है ॥ एते प्रतिदिशं सर्वे कीर्तितास्तिग्मतेजसः॥३४॥ साक्षिभूता महात्मानी भुवनानां प्रभावनाः। प्रवमेते महात्मानः स्थिताः प्रत्येकशो दिशम् ॥ ३५ ॥

इस प्रकार प्रत्येक दिशामें रहनेवाले सम्पूर्ण तेनवी महर्षियोंका वर्णन किया गया । वे महात्मा सम्पर्ण है,कीरी सकि करनेमें समर्थ एवं सबके साक्षी है। इनका हदा यहा विशास है। इस तरह ये प्रत्येक दिशामे नियास करते है। एतेपां कीर्तनं कृत्वा सर्वपापात् प्रमुच्यत । यस्यां यस्यां दिशि होते तां दिशं शरणं गतः। सच्यते सर्वपापेभ्यः स्वस्तिमांश्च गृहान् वजेत् ॥ ३६॥

इन सबका गुणगान करनेते मनुष्य समूर्ण पांसि वुक हो जाता है । जिस-जिस दिशामे ये महापि रहते हैं। उस उम विशामें जानेगर जो मनुष्य इनकी शरण हेता है। वह सा पार्वित मुक्त हो जाता और कुशलपूर्वक अपने घरमे पहुँच जाता है ॥ ३६ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि दिशास्त्रस्तिकं नाम अष्टाधिकद्विशततमोऽष्यायः ॥ १०८॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमें दिशास्त्रस्मिक नामक दोसी आठवाँ अध्याय पूरा हुण ॥२०८॥

# नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः

भगवान् विष्णुका वराहरूपमें प्रकट होकर देवताओंकी रक्षा और दानवींका विनाश कर देना तथा नारदको अनुस्पृतिस्तोत्रका उपदेश और नारदहारा भगवान्की स्तुति

यधिष्ठिर उनाम

सत्यपराक्रम । वितामह महाप्राज्ञ युधि थ्रोतुमिच्छामि कात्स्न्यैन कृष्णमञ्ययमीश्वरम्॥ १ ॥

गुधिष्ठिरने पूछा-युद्धमे सबा पराक्रम प्रकट करनेवाले सहापात्र पितामह । मगवान् श्रीकृष्ण अविनाशी ईश्वर हैं। मै पूर्णरूपसे इनके महत्त्वका वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥१॥ यश्चास्य तेजा सुमहव् यश्च कर्म पुरा इतम्। तन्मे सर्वे यथातत्त्वं ब्र्ह्सित्वं पुरुषप्भ ॥ २ ॥

पुरुषप्रवर । इनका जो महान् तेज है, इन्होने पूर्वकालमें जी महान् कर्म किया है। वह सब आप सुझे यथार्थरूपसे

बताइये ॥ २ ॥ तिर्यंग्योनिगतं रूपं कथं धारितवान प्रभः। केन कार्यनिसर्गेण तमाख्याहि महाबल ॥ ३॥ महाबली वितामह ! सम्पूर्ण जगत्के प्रभु होकर भी इन्होंने

किस निमित्तसे तिर्यग्योनिमे जन्म ग्रहण किया; यह मुझे ब्वाइये ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

पुराहं मृगयां यातो मार्कण्डेयाश्रमे स्थितः। तत्रापश्यं मुनिगणान् समासीनान् सहस्रशः ॥ ४॥ - भीष्मजीने कहा--राजन् ! पहलेकी वात है, मैं विकार

खेलनेके लिये वनमें गया और मार्कण्डेय मुनिके आश्रमपर टहरी । वहाँ मैने सहस्रो मुनियोंको बैठे देखा ॥ ४ ॥ ततस्ते मधुपर्केण पूजां चक्रुरथो मयि। प्रतिगृह्य च तां पूजां प्रत्यनन्दमृपीनहम् ॥ ५ ॥

मेरे जानेपर उन महर्षियोने मञ्जपकं हमर्पित करके मेरा व्यातिच्य-सत्कार किया । मैते भी उनका सत्कार ग्रहण उरके उन सभी महर्पियोका अभिनन्दन किया ॥ ५॥ कथैवा कथिता तत्र सहयपेन महर्पिणा। सनःप्रह्लादिनी दिघ्यां तामिईकमनाः शृणु ॥ ६ ॥

फिर महर्षि कश्याने मनको आनन्द्र प्रदान करनेवाली यह दिब्य कथा मुझे सुनायी। मैं उसे कहता हूँ, तुम एकार्जावत होकर सुनो ॥ ६ ॥

पुरा दानवमुख्या हि कोधलोभसमन्यिताः। बलेन मत्ताः शतशो नरकाद्या महासुराः॥ ७॥

पूर्वकालमें नरकासुर आदि सैकड़ों सुख्य-मुख्य टानय क्रीव और लीमके वशीमृत हो बलके मदले मतवाले हो गये ये || ७ ||

तथैव चान्ये वहवो दानवा युद्धदुर्मनाः। न सहन्ते स देवानां समृद्धि तामनुत्तमाम् ॥ ८ ॥ इनके िवा और भी बहुत है रणदुर्भद दानव थे। जो

देवताओं की उत्तम समृद्धिको महम नहीं कर पाते थे ॥८॥ देवर्पयस्तया । न दामें केभिरे राजन विश्वमानास्ततस्ततः॥ ९ ॥ द्वेवा

राजत् । उन दानवींने पीडित हो देवता और देवीं। कहाँचैन नहीं पाते थे। वे इथर-उथर छुरने छिरते फिरने थे॥९॥ पृथिवीमार्तेरूपां ते समपदयन् दिवीदसः। घोरस्पैर्महायलैः॥ १०॥ समूचे सूमण्डलमे भयानक रुपवारी महावसी डाटर दानवैरभिसंस्तीर्णी

फैंड गये थे। देवताओंने देखा, यह पृथ्वी दानविंके पाप-भारते पीडित एव आर्त हो उठी है।। १०॥ भारातोमप्रहृपों च दुःखितां सिनमज्ञतीम्। अधादितेयाः संवस्ता ब्रह्माणिस्तमञ्जवन्॥१९॥

यह मारवे ब्याकुल, हुपं और उच्छाववे शून्य तया दुखी हो रक्षातलमें हुव रही है। यह देखकर अदिविके समी पुत्र मयवे यर्रा उठे और ब्रह्मात्तीय इस प्रकार योळे-॥ ११॥ कथं श्रक्ष्यामहे ब्रह्मन् दानवैरिभमर्दनम् । स्वयम्भूस्तानुयाचेदं निस्ट्योऽच विधिर्मया ॥ १२॥

श्रह्मत् । हानवलोग जो हमे इस प्रकार रीद रहे हैं, इसे हम किस प्रकार सह सकेंगे ।? तबस्वयम्भू ब्रह्माने उनसे इस प्रकार कहा--देवताओं । इस विपत्तिको दूर करनेके लिये मैंने उनाय कर दिया है ॥ १२ ॥

ते घरेणाभिसम्पन्ता चलेन च मदेन च । नावबुध्यन्ति सम्मूढा विष्णुमब्यक्तदर्शनम् ॥१३॥ घराहरूपिणं देवसधुष्यमसरैरपि ।

व्ये वानव बर पाकर बळ और अभिमानचे मच हो उठे हैं। वे मूढ दैत्य अध्यक्तस्तरूप मगवान् विष्णुको नहीं जानके जो देवताओंके ळिये भी हुर्थंप हैं। उन्होंने वाराह रूप धारण कर रखा है॥ १३३॥

पप वेगेन गत्वा हि यत्र ते दानवाधमाः ॥ १४ ॥ धन्तर्भूमिगता घोरा निक्सन्ति सहस्रदाः । धमयिष्यति तच्छूत्वा जहुषुः सुरसत्तमाः ॥ १५ ॥

'वे वहरों घोर देख और दानवायम भूमिक ग्रीवर पाताळवोकमें निवाद करते हैं, मगवान वाराह बेगपूर्वक वहीं जाकर उन धवका बिनाझ कर देंगे। यह धुनकर समी श्रेष्ठ देवता हथेंचे खिळ उठे॥ १४-१५॥

दवता इचने खिळ उठे ॥ १४-१५ ॥

ततो निष्णुर्महातेजा नाराहं रूपमास्थितः।
अन्तर्भूमि सम्प्रनिश्च जगाम नितजान प्रति ॥ १६ ॥

उत्तर महाजेजसी मगबान निष्णु नाराहरूप घारण

. ७ वर महातज्जा संगवान विष्णु वाराहरूप धारण कर बड़े वेगसे सृषिके मीतर प्रविष्ट हुए और दैल्पीके - पास जा पहुँचे || १६ || ह्या च सहिताः क्यों के क्या कर्मा

हड्डा च सहिताः सर्वे दैत्याः सत्त्वममानुषम् । प्रसन्न तरसा सर्वे संतस्यः कालमोहिताः ॥ १७ ॥

उस अलीकिक जलुको देखकर सन देख एक साथ हो वेगमूर्वक उसका सामना करनेके लिये हटात खड़े हो गये; क्योंकि वे कालसे मोहित हो रहे ये ॥ १७ ॥ ततस्ते समाभिक्षाय साथ

ततस्ते समिश्रद्धस्य वराहं अगृहः समम्। संकुद्धाश्च वराहं तं व्यक्तभैन्त समन्ततः ॥१८॥ उन धर्ने कुपित होक्समगतान् वारहपर एकसाय घासा बोल दिया और उन्हे हार्योहाय पकह ळ्या । पकहकर वे वाराहरेकको चार्ये औरते खींचने छो॥१८॥

निवन्त्र महाकाया महाविधिक हो।। १८॥ दानवेन्द्र महाकाया महाविधिक विष्कृताः। नाराष्ट्रविध किंचित्ते तस्य कर्तुं तदा विमो॥ १९॥ प्रमो ! यद्यपि वे विशालकाय दानवराज स्पर्टं न बल और वीर्यंते सम्पन्न थें। तो भी उन भगवानका बुछ विगाड़ न सके ॥ १९ ॥

ततोऽगच्छत् विसायं ते दानवेन्द्रा भयं तथा। संशयं गतमात्मानं मेनिरे च सहस्रशः॥२०॥

इसमे उन दानवेन्द्रोंको बडा विस्तय और भय प्राप्त हुआ। वे सहस्रों देख अपने आपको जीवनके सशयमें पडा हुआ मानने छगे॥ २०॥

वतो देवाधिदेवः स योगातमा योगसार्रथः।

योगमस्थाय भगवांस्तदा भरतसत्तम्॥२१॥ विननाद महानादं श्रोभयन् दैत्यदानवान्। संनगदता येन छोकाः सर्वाद्वय दिशो दश ॥'दर॥

भरतश्रेष्ठ ! इसके बाद योगस्वरूप योगके नियन्ता देवारिक देव भगवान वाराइ दैखों और दानवीको शोभमें डालनेके .लिये योगका आश्रय के बड़े जोर जोरसे गर्जमा करने छो । उस भीवण गर्जनासे तीनों लोक और ये सारी दसीं दिशाएँ गाँव उठीं ॥ २१-२२ ॥

तेन संनादशब्देन लोकानां क्षोभ आगमत्। संत्रसाध्य भुशं लोकं देवाः शकपुरोगमाः॥ २३॥

उस भीषण गर्जनारे तमस्त कोर्नोमें हरूचक्र-मच गरी। स्वर्गकोक्में हन्द्र आदि देवता भी अत्यन्त मयभीत हो उठे ॥२३॥ निर्विचेष्टं सगच्चापि वभूवातिभृद्यं तद्यः। -: स्थावरं जङ्कमं चैव तेन नादेन मोहितम्॥ २४:॥

उत्त विह्नादने मोहित होकर समस्त चराचर कारत अत्यन्त चेष्टारहित हो यया ॥ २४॥

ततस्ते दानवाः सर्वे तेन नादेन भीषिताः । पेतुर्गतास्वदस्येव विष्णुतेजःप्रमोहिताः ॥ २५ ॥ तदनन्तर वे धव दानव भगवानकी उस गर्जनारे भवभीत हो प्राणसून्य होकर पृथ्वीपर शिर पहे । वे सन् हे-सन भगवार विष्णुके तेजवे सोहित हो अपनी सुधन्नयः स्त्रो

रसातलगतश्चापि चराहस्त्रिद्शाद्विपाम्। खुरैबिदारयामास मांसमेदोऽस्थिसंचयान्॥ २६॥

बैठे ये ॥ २५ ॥

रधातछमें जाकर भी भगवान वाराहने देवहोही असुरोंको अपने खुरोंले विदीर्ण कर दिया। उनके भारत मेदा और इड्डियॉक देर लग गये थे॥ २६॥

नादेन तेन महता सनातन इति स्मृतः। पद्मनाभो महायोगी भूताचार्यः स भूतराद्॥ २७॥

वम्पूर्ण प्राणियोंके आचार्य और स्वामी महायोगी वे भगवाद् पद्मनाम अपने महान् सिंहनादके कारण (सनातैन) साने गवे हैं॥ २७॥

<sup>.</sup> १. इस इंशेक्में वर्णित मानके अनुसार सनातन शब्दकी ब्युत्प त इस प्रकार समझनी चाहिये—नादनेस सहितः सनादनः। दक्तुरस्थाने

ततो देवगणाः सर्वे पितामहमुपाद्मवन् । तत्र गत्वा महात्मानमूखुश्चैव जगत्पतिम् ॥ २८ ॥ नादोऽयं कीहरोो देव नैतं विद्य वयं प्रभो । कोऽसौ हि कस्य वानादो येन विद्वलितं जगत्॥ २९॥ देवाश्च दानवारचैव मोहितास्तस्य तेजसा ।

उनके उस सिंहनादको सुनकर सब देवता जगदीश्वर भगवान् ब्रह्माजीके पास गये । वहाँ पहुँचकर वे इस प्रकार बोळे—पदेव ! प्रभो ! यह कैसा सिंहनाद है ! इसे इसळोग नहीं जानते । वह कौन वीर है ! अथवा किसकी गर्जना है ! जितने इस जगतको ज्याकुळ कर दिया है । देवता और दानव सभी उसके तेजसे मोहित हो रहे हैं ! ॥ २८-२ ९ है ॥ पत्रसिश्चन्तरे विष्णुर्वाराहं रूपमास्थितः । उद्तिष्ठन्महाबाहो स्त्यमानो महर्विभिः ॥ ३० ॥ महानाहो ! इसी वीचमें वाराहरूपधारी भगवान् विष्णु

महाबाहा ! इसा बाचन वाराहरूपचारा मगवान विच्यु जलसे ऊपर उठे । उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति कर

रहे थे॥ ३०॥

### पितामह उवाच

निहत्य दानवपतीन महावष्मी महावलः। एष देवो महायोगी भूतातमा भूतभावनः॥३१॥

ह्यसाजी घोछे—देवताओं ! ये महाकाय महावळी महायोगी भूतभावन भूतात्मा भगवान् विष्णु हैं, जो दानव-

राजीका वय करके आ रहे हैं ॥ ३१॥

सर्वभूतेश्वरो योगी मुनिरात्मा तथाऽऽत्मनः। स्थिरीभवत इष्णोऽयं सर्वविष्मविनाशनः॥ ३२॥

ये सम्पूर्ण स्त्रीके ईववर, योगी, मुनि तथा आत्माके भी आत्मा हैं, ये ही समस्त विल्वांक विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण हैं। अतः तुमलोग घैर्य धारण करो ॥ ३२ ॥ कत्मा कर्मातिसाध्येतदशक्यममितप्रभः।

कृत्वा जनावारान्यस्य । समायातः स्वमात्मानं महाभागो महाद्युतिः ॥ ३३ ॥ अनन्त प्रभासे परिपूर्णः महातेजस्वी एवं महान् सीमान्यके

आश्रयभृत ये भगवान् अत्यन्त उत्तम और दूसरीके लिये असम्मव कार्य करके आ रहे हैं ॥ ३३ ॥ एक्सनामो महायोगी महात्मा भृतभावनः।

न संतापो न भीःकार्याशोकोचा सुरसचमाः ॥३४॥ सुरश्रेष्ठगण ! ये महायोगी भूतमावन महाला पद्मनाम

हैं; अतः तुन्हें अपने मनसे संताप, मय एवं शोकको दूर कर देना चाहिये ॥ ३४॥

विधिरेष प्रभावश्च काळः संक्षयकारकः।
छोकान् धारयता तेन नादो मुको महात्मना ॥ ३५॥
ये ही विधि हैं, ये ही प्रभाव हैं और ये ही संहारकारी-

तकारों छान्दसः। जो नादके साथ हो, वह 'सनादन' कङ्खता है। सनादनके दकारके स्थानमें तकार हो जानेसे 'सनातन' वनदा है। काळ हैं) इन्हीं परमात्माने सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते हुए यह भीषण िंहनाद किया है || ३५ || स एप हि महावाहुः सर्वळोकनमस्कृतः |

अच्युतः पुण्डरीकाक्षः सर्वभूतादिरीग्वरः॥ ३६॥ ये सम्पूर्णभूतोंके आदि कारणः सर्वलोकवन्दित ईग्वर

महाबाहु कमछनयन अन्युत हैं ॥ ३६ ॥

( युधिष्ठिर उनाच

पितामह महाप्राह्म सर्वशास्त्रविशाप्त् । प्रयाणकाले किं जर्ष्यं मोक्षिभिस्तत्त्वचिन्तकेः॥

युधिष्ठिरने पूछा—छम्पूर्ण शास्त्रीके शानमें निपुण महाप्राञ्च पितामह [गोधकी अमिलाया रखनेवाले तत्त्व-चिन्तर्कोको मृत्युकालमें किस मन्त्रका जर करना चाहिये ॥

किमनुसारन् कुरुश्रेष्ठ मरणे पर्युपस्थिते। प्राप्तुयात् परमां सिद्धिः श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥

कुष्णेष्ठ ! मृत्युका समय उपस्थित होनेगर कितका चिन्तन करनेवाळा पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त हो सकता है ! यह मैं यथार्थरूपचे सुनना चाहता हूँ !!

#### भीष्म उवाच

सद्युक्तिसहितः सूक्ष्म उक्तः प्रश्नस्त्वयानय । शृ्युष्वावहितो राजन् नारदेन पुरा श्रुतम् ॥

भीष्मञ्जीने कहा — राजत् । तिष्पाप नरेश । द्वामें जो प्रका उपस्थित किया है। वह उत्तम युक्तियुक्त और त्रम है। उसे सावधान होकर द्वानो । जो पूर्वकालमें मेंने नार्त्जीय सुना था। वहीं में द्वारों कहता हूँ॥ श्रीवत्स्वाहूँ जगद्यीजमनन्तं लोकसाहित्याम्। पूरा नारायणं देवं नारदः परिपृष्टवान्॥

जिनका वक्षाःखल श्रीवरणिवहरी सुशोभित है, जो इस जगत्के बीज (मूल कारण ) हैं, जिनका कहीं अन्त नहीं है स्या जो इस जगत्के शांसी हैं,उन्हीं मगवान नारायणारे पूर्व ज्ञालमें नारदजीने इस प्रकार प्रन्न किया ॥

नारद उवाच

त्वामसरं परं महा निर्मुणं तमसः परम्। आहुर्वेगं परं धाम महाविकमकोद्भवम्॥ भगवन् भृतभव्येश धह्याविजितिह्येः। कथंभकैविचित्त्योऽसियोगिमिर्मोसकाङ्गिभिः॥

नारद्जीने पूछा—मगवन् ! महिंगण वहते हैं। आप अविनाशी ( तित्व ), पत्यक्ष, निर्मुण, अज्ञानान्वता एवं तमोगुणवे अतीत, विद्याके अधिपति, परम धामवन्त, ब्रह्मा तथा उनकी प्राकट्यभूमि—आदिकमलके उत्तिव स्थान हैं, भूत और भविष्यके स्वामी परमेग्वर !ण्डाह और जितिन्द्रय मक्तें तथा मोश्वकी अमिलाग रखनेवाले योगिर्दे । आपके स्वरूपका किस प्रकार चित्तन करना चाहिये । ।।

# महाभारत 🔀

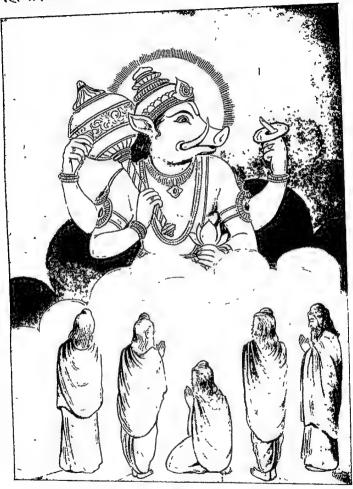

भगवान् वराहकी ऋषियोंद्वारा स्तुति

कि च जप्यं जपेन्तित्यं कल्यमुत्थाय मानवः । कथं युञ्जन् सद्दाध्यायेद् बृहितत्त्वं सनातनम् ॥

मनुष्ण प्रतिदिन संबेरे उठकर किस व्यक्तीय सन्वका वप करे और योगी पुक्ष किस प्रकार निरन्तर ध्यान करे हैं आप इस समतन तत्वका वर्णन कीजिये॥ श्रुत्वा तत्त्व, तु देवर्षेषिक्यं याचस्पतिः स्वयम् । प्रोवाच भगवान् विष्णुन्तिरहं वरदः प्रभुः॥

देवर्षि नारदका यह बचन सुनकर वाणीके अधिपति बरदायक मगवान् विष्णुने नारदजीसे इस प्रकार कहा ॥

#### श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथिष्यामि इमां दिव्यामनुस्मृतिम् । यामधीत्य प्रयाणे तु मङ्गावायोपपदाते ॥

श्रीभगवान् योले देवरें ! मैं हर्पपूर्वक तुम्हारे सामने इस दिव्य अनुस्मृतिका वर्णन करता हूँ । मृत्युकालमें विवका अध्ययन और अवण करके मृतुष्य मेरेस्वरूपको प्राप्त हो जाता है ॥

भोद्धारमग्रतः छत्वा मां नमस्कृत्य नारद्। एकाग्रः प्रयतो भूत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥ भौ ममो भगवते षासुदेवायेति ।

भगवानके पेसा कहनेपर नारदली हाथ जोड़ प्रणाम करके खड़े हो गये और उन सर्वदेवश्वर सर्वात्मा एव पाप-

हारी प्रभु श्रीविष्णुसे बोले ॥

नारद उवाच

अन्यक्तं शाश्वतं देवं प्रभवं पुरुवीत्तमम् ॥ प्रपद्ये प्राज्ञत्विंग्युमक्षरं परमं पदम् ।

नारव्जीने कहा—प्रभो । जो अल्यक्त सम्रावन देवता सबकी उत्पत्तिक कारण, पुरुषोत्तम, अविनाशी और परम पदस्वरूप हैं, उन भगवान् विष्णुकी में हाथ जोड़कर श्रवण कर हूँ।।

पुराणं प्रभवं नित्यमक्षयं छोकसाक्षिणम् ॥ प्रपद्ये पुण्डरीकाक्षमीशं भक्तानुकस्पितम् ।

जो पुराणपुरुषः वषकी दर्सन्तिके कारणः निरंदः, अक्षय और सम्पूर्ण वातत्के साक्षी हैं। जिनके नेत्र कमळके समान सुन्दर हैं। उन मक्तवसळ भगवान् विष्णुकी में शरण जेता हूँ।।

छोकनाथं सहस्राक्षमद्भवं परमं पहम्॥ भगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि मृतमन्यमवृत्यसुम्।

जो सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी तथा सरस्रक हैं। जिनके

सहकों नेत्र हैं तथा जो भूत, भविष्य और वर्तमानके स्वामी हैं, उन अद्भुत परमण्यरूप भगवान् विष्णुकी मैं शरण हेता हूँ ॥

स्रधारं सर्वछोकानामनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ पद्मनामं हपीकेशं प्रपष्टे सत्यमच्युतम्।

समस्य लोकोके खद्य और सब ओर मुखबाले, अनन्ता सत्या अच्युत एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी भगवान् पद्मनाम-की में शरण लेता हूँ ॥ हिर्ण्यमार्भमस्तं भगभे परतः परम्॥

हिर्च्यगमममृत भूगम परतः परम् । प्रभोः प्रभुमनाद्यन्तं प्रपद्ये तं रिवेप्रभम् । जो हिर्च्यगर्मः अमृतस्वरूपः, पृथ्वीको गर्ममे धारण

जो हिर्ण्याम, अमृतस्वरूप, धृष्ट्याका गर्मम चारण करनेवाले, परात्पर तथा प्रमुओंके भी प्रमु हैं, उन अनादि, अनन्त तथा सूर्वके समान कान्तिवाले भगवान, श्रीहरिको में घरण केता हूँ !!

सहस्रशीर्षे पुरुषं महर्षि तत्त्वभावनम् ॥ प्रवश्चे सुक्षममचळं वरेण्यमभयप्रदम् ।

जिनके सहस्रों मस्तक हैं, जो अन्तर्गामी आत्मा हैं, तत्त्वींका चित्तन करनेवाले महर्षि कपिलस्वरूप हैं, उन सुरुम, अचल, घरेण्य और अभयप्रद भगवान् श्रीहरिकी शरण खेता हूं॥

नारायणं पुराणपिं योगारमानं सनातनम् ॥ संस्थानं सर्वतत्त्वानां प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरम् ।

जो पुरातन ऋषि नारायण हैं, योगातमा हैं, सनातन पुरुष हैं, सम्पूर्ण तत्जोंने अभिग्रान एवं अविनाशी ईश्वर हैं, उन भगवान श्रीहरिकी में शरण होता हूं॥ यः प्रभुः सर्वभूतानां चेन सर्विमिदं ततम्॥ चराचरगुरुविंग्णुः स में देवः प्रसीदतु।

को सम्पूर्ण भूतोंके प्रश्न हैं। जिन्होंने इस समस्त ससारको ध्यात कर रक्खा है तथा को चर और अचर प्राणियोंके गुरु हैं। वे भगवान विष्णु मुसपर प्रसन हों॥ यसासुत्पद्यते ब्रह्मा पद्मयोंकिः पितामहः॥ ब्रह्मयोतिहिं विश्वारमा स मे विष्णुः प्रसीदन।

जिनसे पद्मयोगि पितामह ब्रह्माकी उत्पत्ति होती है तथा जो बेद और ब्राह्मणीकी योनि हैं, वे विश्वात्मा विष्णु मुझपर प्रसन्न हों ॥

यः पुरा प्रख्ये प्राप्ते नच्टे स्थावरजङ्गमे । ब्रह्मादिषु प्रखीनेषु नच्टे छोके परावरे ॥ आमृतसम्ख्ये चैव प्रखीने प्रकृतौ महान् । पक्तिस्मृति विश्वातमास मे विच्छुः प्रसीवतु ॥

प्राचीन कालमें महामलय प्राप्त होने रर जब सभी चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओंका भी लय हो बाता है और संसारकी छोटी-चड़ी सभी वस्तुएँ छप्त हो बाती हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंका क्रमणः लय होकर जब प्रकृतिमें महत्त्त्व मी विलीन हो जाता है, उस समय जो एकमान्न

जाते हैं, वे विश्वातमा रह विष्ण -सझधर प्रसन्न हो ॥

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च । ह्रयते च पन्रहाभ्यां स मे विष्णः प्रसीदत् ॥

चीर, चीर, दो , पॉर्चे तथा दो -इन सत्रह अक्षरीवाले मन्त्रोद्वारा जिन्हे आहुति दी जाती है, वे भगवान विष्णु मुझपर प्रसन्न हो ॥

पर्जन्यः पृथिवी सस्यं कालो धर्मः कियाकिये । गुणाकरः स मे बभ्रवीसदेवः प्रसीद्तु॥

मेघ, पृथ्वी, सस्य, काल, धर्म, कर्म और कर्मका अमाय --- ये सब जिनके स्वरूप है। गुणोके भण्डाररूप वे स्यामवर्ण भगवान वासदेव मुझपर प्रसन्न हो ॥ ब्रह्मरुद्धेन्द्रयोगिनाम् । अग्नीषोमार्कताराणां यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णः प्रसीदत् ॥

जो अग्नि, चन्द्रमा, सूर्यं, तारागण, ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र तथा योगियोंके भी तेजको जीत छेते हैं, वे भगवान विष्णु मझपर प्रसन्न हों ॥

योगावास नमस्तभ्यं सर्वावास वरप्रद। यश्चमभ हिरण्याङ पश्चयश नमोऽस्त ते ॥

योगके आवासस्यान ! आपको नमस्कार है। सबके निवासस्थानः वरदायकः यज्ञगर्मः सुनहरे रंगीवाले पञ्च-यज्ञमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है ॥ चतुर्भूते परं धाम छक्ष्म्यावास पराचिंत। सर्वावास नमस्तेऽस्त वासुदेव प्रधानकृत्॥

आप श्रीकृष्णः बलमदः प्रद्यम्न और अनिरुद्ध-इन चार रूपीवाले। परमधामस्वरूपः लक्ष्मीनिवासः परमपूजितः सबके आवासस्थान और प्रकृतिके भी प्रवर्तक हैं। वासुदेव ! आपको नमस्कार है ॥

अजस्त्वमगमः पन्था हामूर्तिर्विश्वमूर्तिधृक् । विकर्तः पञ्चकालश नमस्ते शानसागर॥

आप अजन्मा हैं, अगम्य मार्ग हैं, निराकार हैं अथवा जगत्के सम्पूर्ण आकार आप ही घारण करते हैं, आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आप प्रातः, सङ्गवः मध्याहः, अपराह और सायाह्न-इन पॉच काळीको जाननेवाळे हैं । ज्ञानसागर ो आपको नमस्कार है ॥

अव्यक्ताद् व्यक्तमुत्पन्नं व्यक्ताद् यस्तु परोऽझरः । यसात् परतरं नास्ति तमस्मि शरणं गतः॥

जिन अन्यक्त परमात्मासे इस न्यक्त जगत्की उत्पत्ति हुई है, जो व्यक्तसे परे और अविनाशी हैं, जिनसे उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उन मगवान् विष्णुकी मै शरणमे आया हूं ॥

न प्रधानो न च महान् पुरुपश्चेतनो हाजः। अतयोर्थः परतरः तमस्मि शरणं गतः॥

१. आश्रावय, २. अस्तु ग्रीपट्, ३. यज्ञ, ४. वे बजामहे, ५.

प्रकृति और महत्तत्व-ये दोनों जड हैं। पुरुष चेतन और अजन्मा है। इन दोनों क्षर और अअर परुरोंने हे उत्कृष्ट और विलक्षण हैं। उन भगवान प्रस्पोत्तमरी में हरन लेता हूँ ॥

चिन्तयन्तो हि यं नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रभम । निश्चयं नाधिगच्छन्ति तमसि शरणं गतः॥

ब्रह्मा और गिव आदि देवता जिन भगवानका सदा चिन्तन करते रहनेपर भी उनके स्वरूपके सम्बन्धमें किमीनिःचर तक नहीं पहुँच पाते। उन परमेश्वरकी मै गरण लेता हैं॥ जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः। यं प्राप्य न तिवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः ॥

ज्ञानी और ध्यानपरायण जितेन्द्रिय महात्मा निन्हे पाकर फिर इस ससारमें नहीं छौटते हैं, उन भगवान् भीति-की मैं शरण ग्रहण करता हैं ॥

एकांदोन जगत् सर्वमवप्रभ्य विभुः शितः। अग्राह्यो निर्गुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः॥

जो सर्वव्यापी परमेश्वर इस सम्पूर्ण जगत्को अपने एर अंश्रेसे धारण करके स्थित हैं, जो किसी इन्द्रियविशेषके हाग ग्रहण नहीं किये जाते तथा जो निर्गुण एव नित्य हैं। उन परमात्माकी मैं शरणमें जाता हूँ ॥ स्रोमार्काग्निमयं तेजो या च तारामयी द्युतिः। दिचि संजायते योऽयं स महातमा प्रसीदतु ॥

आकाशमें जो सूर्य और चन्द्रमाया तेज प्रकाशित होता है तथा वारागणोंकी जो ज्योति जगमगाती रहती है। वह सन जिनका ही स्वरूप है, वे परमातमा मुझपर प्रसन्न हो ॥ गुणादिनिंग्रणस्वाची एदमीवांश्चेतनो हाजः। सक्ष्मः सर्वगतो योगी स महात्मा प्रसीदत्॥

जो समस्त गुणोंके आदि कारण और स्वय निर्गुण है। आदि पुरुषः लक्ष्मीवान्। चेतनः अजन्माः मृत्मः, मर्वःयारी तथा योगी हैं। वे महात्मा श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हीं ॥ सांख्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमर्पयः। यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महातमा प्रसीदतु ॥ ज्ञानयोगीः कर्मयोगी तथा जो दूसरे दूसरे सिद्ध और

महर्षि हैं, वे जिन्हे जानकर इस संसारसे मुक्त हो जाते हैं। वे परमात्मा श्रीहरि मुझपर प्रसन्न ही ॥ अञ्चकः समिष्टाता ह्यचित्त्यः सद्सत्परः। आस्थितिः प्रकृतिश्रेष्ठः स महात्मा प्रसीदतु ॥ जो अन्यकः सदके अधिष्ठाताः अचिन्त्य और त्त्

ञ्चसत्से विकक्षण हैं। आधाररहित एव प्रकृतिम थेउ हैं. व महात्मा श्रीइरि मुझपर प्रसन्न हीं ॥ क्षेत्रज्ञः पञ्चधा भुङ्के प्रकृति पञ्चभिर्मुलेः। महान् गुणांश्चयो भुङ्के समहात्मा प्रसीद्तु ॥ जो जीवात्मारूरमे पाँच शानेन्द्रियन्त्री मुखँदाग

शब्द आदि पाँच विषयोंका उपभोग करते हैं तथा नदन नहन

होकर भी जो राणींका अनुभव करते हैं। वे महात्मा श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों।।

सर्यमध्ये स्थितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता । भूनवाह्या च या दीप्तिः स महातमा प्रसीद्तु ॥

वो सर्यमण्डलमें सोमरूपसे स्थित होते हैं। उस सोमके भीतर जो अलीकिक दीप्ति है। वह जिनका स्वरूप है, वे परमाल्मा अहिर मुझपर प्रसन्न हीं ॥ नमस्ते सर्वतः सर्व सर्वतोऽक्षित्रिरोमुख। निर्विकार नमस्तेऽस्त साक्षी क्षेत्रे व्यवस्थितः ॥

सर्वस्वरण परमेश्वर ! आपको सव औरसे नमस्कार है। आपके सब ओर नेत्र, मसक और मुख है। निर्विकार परमात्मन् ! आउको नमस्कार है । आन प्रत्येक क्षेत्र (शरीर) में साक्षीरूपसे स्थित हैं॥

अतीन्द्रिय नमस्तभ्यं लिङ्गैर्ध्यकैन मीयसे। ये च त्वां नाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते ॥

इन्द्रियातीत परमेश्वर । आपको नमस्कार है। व्यक्त विङ्गोदारा आपका ज्ञान होना असम्मव है। संसारमें जो आपको नहीं जानते हैं, वे जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़े रहते हैं ॥ **फामकोधवितिर्म्**का रागद्वेषविवर्जिताः । नान्यभक्ता विज्ञानन्ति न पुनर्नारका हिजाः॥

ओ काम और कोधरे मुक्त, राग-देष्रे रहित तथा आपके अनन्य भक्त हैं, वे ही आपको जान पाते हैं। जो विपर्वोक्ते नरकमे पढ़े हुए द्विज हैं, वे आपको नहीं जानते हैं ॥

पकान्तिनो हि निर्द्धन्द्वा निराशीःकर्मकारिणः। शानाग्निद्रग्धकर्माणस्त्वां विशन्ति विनिश्चिताः॥

जो आपके अनन्य मकः, इन्होंसे रहित तथा निष्काम कर्म करनेवाले हैं। जिन्होंने जानमधी अग्निसे अपने समस कमांको दग्ध कर दिया है। वे आपके प्रति इट निष्ठा रखने-बाले पुरुष आपमे ही प्रदेश करते है ॥ श्रश्रीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु।

प्ण्यपापविनिर्मका भक्तास्त्वां अविशास्त्यतः ॥

आप गरीरमें रहते हुए भी उससे रहित हैं सया सम्पूर्ण देहणारियोंमें सममावसे स्थित हैं। जो पुण्य और पापसे मुक्त हैं। वे भक्तजन आपमें ही प्रवेश करते हैं।। अन्यक्तं बुद्धःयहङ्कारमनोभृतेन्द्रियाणि च। न्वयि तानि च तेषु त्वं न तेषु त्वं न ते त्वयि॥

अव्यक्त प्रकृतिः, बुद्धि ( महत्तन्त्र )ः अहङ्कारः, सनः पञ्च महाभूत तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया सभी आपमें हैं और उन सवमें आप हैं। किंतु वास्तवमें न उनमें आप हैं। न आपमें

एकत्वान्यत्वनानात्वं ये विदुर्यान्ति ते प्रम्। समोऽसि सर्वभूतेषु न ते हैण्योऽस्ति न प्रियः॥ समत्वमभिकाङ्सेऽहं भक्त्यावै नान्यचेतसा ।

एकतः अन्यतः और नानातका रहस्य जो लोग अच्छी वरह जानते हैं, वे आप परमात्माको प्राप्त होते हैं। आप सम्पूर्ण भृतोंमें सम हैं। आपका न कोई द्वेपपात्र है और न पिय । मैं अनन्य चित्तसे आपकी भक्तिके द्वारा समस्व पाना चाइता हैं।

चराचरिमदं सर्वे भूतग्रामं चतुर्विधम्॥ त्वया त्वच्येव तत् प्रोतं सत्रे मणिगणा इच ।

चार प्रकारका जो यह चराचर प्राणितमुदाय है, वह सव आपसे व्यात है। जैसे सतमें मिणयाँ पिरोये होते है, उसी प्रकार यह सारा जगत आपमे ही ओतप्रोत है ॥ स्रष्टा भोक्तासि कृटस्यो ह्यतस्वस्तस्वसंक्षितः ॥ अकर्महेत्र (चलः पृथगात्मन्यवस्थितः ।

आप जगत्के खष्टा, भोक्ता और कृटस्य है। तस्वरूप होकर भी उससे सर्वया विलक्षण हैं। आप कर्मके हेत्र नहीं हैं। अविचल परमातमा है। प्रत्येक शरीरमें पृथक्-पृथक जीवात्मारूववे आप ही विद्यमान है ॥ न ते भूतेषु संयोगो भूततत्त्वगुणातिगः॥ अहङ्कारेण बुद्धधा वा न ते योगिक्षिभिर्माणैः।

वास्तवमे प्राणियोंने आपका संयोग नहीं है। आप भूतः तत्त्व और गुणोसे परे हैं। अहकार, बुद्धि और तीनों गुणोंसे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ न ते धर्मोऽस्त्यधर्मो वानारम्भोजन्म वा पुनः॥ जरामरणमोक्षार्थं त्वां वपन्तोऽस्मि सर्वशः।

न आपका कोई धर्म है और न कोई अधर्म। न कोई आरम्म हैन जन्म। मैं जरा-मृत्युते छुडकारा पानेके लिये सब प्रकारसे आपकी गरणमें आया हूं ॥ ईश्वरोऽसि जगनाथ ततः परम उच्यसे॥ भक्तानां यदितं देव तद्धवाहि त्रिद्शेश्वरं।

जगनाय । आप ईश्वर है। इसीलिये परमात्मा कहलाते हैं। देव । सुरेशर ! भक्तोंके लिये जो हितकी वात हो। उसका मेरे छिये चिन्तन कीजिये ॥

विषयैरिन्द्रियेवीपि न मे भूयः समागमः॥ पृथिवीं यातु में बाणं यातु में रसना जलम् ! क्रं हुतारानं यातु स्पर्शो यातु च मारुतम्॥ श्रोत्रमाकाशमध्येतु मनो वैकारिक पुनः।

विषयों और इन्द्रियोंके साथ फिर मेरा कभी समागम न हो । मेरी घाणेन्द्रिय पृथ्वी तत्त्वमे मिळ जाय और स्तना बलमे, रूप (नेत्र ) अग्निमें, स्पर्श (स्वसा ) वायुमें, श्रोबेन्द्रिय बाकाशमें और मन वैकारिक अहकारमें मिल जाय॥ इन्द्रियाण्यपि संयान्तु स्तासु स्तासु च योनिषु ॥ पृथिवी यातु सछिछमापोऽग्निमनछोऽनिछम् । वायुराकाशमण्येतु मनश्चाकाश एव च॥ अहड्कारं मनो यातु मोहनं सर्वेदेहिनाम्।

अहङ्कारस्ततो वुद्धि वुद्धिरव्यक्तमच्युत॥

अन्युत ! इंट्रियॉ अपनी-अपनी बोनिवींमें मिछ बार्ये, पृथ्वी जलमे, जल अिनमें, अपिन बायुमें, बायु आकाशमें, आकाश मनमें, मन समस्त प्राणियोंको मोहनेवाले अहकारो, अईकार बुद्धि (महत्तत्व) में और बुद्धि अध्यक्त प्रकृतिमें मिल जाय ॥

प्रधाने प्रकृति याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते। वियोगः सर्वकरणैगुणभूतैश्च मे भवेत्॥

जब प्रचान प्रकृतिको प्राप्त हो जाय और गुजीकी सम्यावस्थारूप महाप्रक्रय उपस्थित हो जाय, तब भेरा समस्त इन्द्रियों और उनके विषयेंखे विषयेग हो जाय। निष्कैवस्यपर्द तात काङ्केऽहं प्रमं तव। एकीभावस्त्वयां मेऽस्तु न मे जन्म भवेत् पुनः॥

तात ! मैं दुम्हारे लिये परम मोश्वकी आकाङ्क्षा रखता हूँ । आपके शाय मेरा एकीमाव हो जाय । इस संसारमें फिर मेरा जन्म न हो ॥

त्वद्वुद्धिस्त्वद्गतप्राणस्त्वद्भक्तस्त्वत्परायणः। त्वामेवाहं सारिष्यामि मरणे पर्युपस्थिते॥

मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मेरी हुद्धि आपमे ही लगी रहे । मेरे प्राण आपमे ही लीन रहे । मेरा आपमें ही मस्कि-माब बना रहे और में बदा आपकी ही शरणमें पड़ा रहूँ । हस प्रकार में निरस्तर आपका ही सरण करता रहूँ ॥

ह्ड प्रकार में निरन्तर आपका ही सरण करता रहूँ॥ पूर्वदेहरूता थे मे न्याधयः प्रविशन्तु माम्। अद्यन्तु च दुःखानि ऋणं मे प्रतिमुञ्जतु ॥

पूर्वशारीरमें सैने जो दुष्कर्म किये हीं, उनके फलस्वरूप रोग-व्यावि मेरे शारीरमें प्रतेश करें और नाना प्रकारके दुःख मुझे आकर सतावें। इन सबका जो मेरे ऊपर ऋण है। वह उत्तर जाय ॥

अनुष्यातोऽसि देवेदा न मे जन्म भवेत् पुनः। ससाद् व्रवीमि कर्माणि ऋणं मे न भवेदिति॥

देवेवनर ! मैने इसलिये आपका समरण किया है कि फिर मेरा जन्म न हो। अतः फिर कहता हूँ कि भेरे कमें नष्ट हो जार्ये और मुझपर किलीका ऋण बाकी न रह जाय ॥

उपितप्रम्तु मो सर्वे व्याध्यः पूर्वसंचिताः । अनुणो गम्तुमिच्छामि तद् विष्णोः परमं पदम् ॥ पर्वे जनममे जिन कर्तोका मेरे द्वारा संचय किया गया

है, वे सभी रोग मेरे शरीरमे उपस्थित हो जायें। मैं सबसे उन्ध्रण होकर मगवान् विष्णुके परम धामको जाना चाहता हूं॥

श्रीभगवानुवाच

अहं भगवतस्तस्य मम चासौ समातनः। तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यति ॥

श्रीभगवान् बोले-नारद ! मै उत सौमान्यशाली भक्तका हूँ और वह मक्त मी भेरा सनातन सखा है। मैं उसके लिये कभी अदृश्य नहीं होता और न यही कभी भी दृष्टिचे ओझल होता है ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयस्य पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि च । स्रोन्द्रियाणि मनसि अहङ्कारे तथा मनः॥ अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिमात्मनि योजयेत ।

साथक पाँच कमेदियाँ तथा पाँच शानीरियोको धनामें राजकर उन दखें इन्द्रियोको मनमें विद्योन को । मनके अहकारमें, अहकारको द्वदिमें और द्वदिको आलामें हमाशे। यतपुद्धीन्द्रियः पदयन युद्धया द्वद्धयेत् परात्परम् ॥ ममायमिति यस्याहं येन सर्वमिदं ततम्।

पाँचों जानेन्द्रियोको छयममें रखकर हादिक हारा परान्य परमात्माका अनुमन करें कि यह परमेश्वर मेरा है और में इसका हूँ तथा इसीने इस सम्पूर्ण जगत्को न्यात हर रक्खा है ॥

आत्मनाऽऽत्मनि संयोज्य परमात्मन्यनुसरेत्॥ ततो बुद्धेः परं बुद्ध्वा छभते न पुनर्भवम् । मरणे समनुष्राप्ते यद्वैवं मामनुसरेत् ॥ अपि पापसमाचारः स याति परमां गतिम् ।

स्वय ही अपने-आपको परमात्माके स्वानमें लगाकर निरुतर जनका सरण करें। तदनन्तर हुद्धिसे भी परे परमात्मा-को जानकर मनुस्य फिर इस सवारमें जन्म नई छेंछा । सो सहसुकाल आनेपर इस प्रकार मेरा सरण करता है। वह पुरुष पहलेका पापाचारी रहा हो तो भी परम गतिको प्राप्त होता है।।

हाजा १ ॥ को नमी भगवत तस्मै देखिनां परमात्मने ॥ नारायणाय भकानामेकविष्ठाय शाध्वते ।

समस्य देहभारियोंके परमात्मा तथा मकोंके प्रति एकमाय निक्षा रखनेवाले उन सनातन मगवान् नारायणको नमस्हार है।। इ.मा.म.सुस्मृति दिच्यां चैष्णवी सुसमाहितः ॥ स्वपन् विदुष्यंश्च पटन् यत्र तत्र समभ्यसेत् ।

यह दिव्य वैध्यावी-अनुस्मृति विद्या है। मनुष्य एकाम-चित्त होकर सोते जागते और स्त्राच्याय करते सगय जहाँ

कहीं भी हरका जर करता रहे ।। पौर्णमास्याममायां च द्वादश्यों च विशेषतः ॥ श्वाययेच्छूदृश्चामांश्च मङ्ग्रकांश्च विशेषतः । पूर्णिसाः अभागस्य तथा विशेषतः द्वादगी तिथिशे

मेरे अद्वाछ भक्तीको इसका अवण करावे ॥ यद्यहद्भारमाथित्य यद्यदानतपःकियाः ॥ सुर्वेस्तरभत्यमाप्नोति पुनरावर्तनं तु तत्।

यदि कोई अहकारका आश्रय हेकर यण, दान और तपरूप कर्म करें तो उसका फल उसे मिलता है। पानु वह आवागमनके चक्ररमें डालनेवाला होता है। अभ्यर्चयन् पितृन् देवान् पठञ्जुहन् वछि ददत् ॥ ज्वलक्षींन सारेद् यो मां स याति परमां गतिम्।

जो देवताओं और पितरींकी पूजा, पाठ, होम और विनेवेश्वदेव करते तथा अग्निमें आहति देते समय मेरा स्मरण करता है। वह परम गतिको प्राप्त होता है ॥ यहो दानं तपश्चैव पावनानि मनीविणाम्॥ यशं दानं तपस्तस्मात् कुर्यादाशीविंवर्जितः। यहा, दान और तप-ये मनीषी पुरुषोंको पवित्र करने-

बाले हैं। अतः यशः, दान और तपका निष्कामधानसे

अनुष्ठान करे ॥

तम इत्येव यो व्रयानमञ्जूकः श्रद्धयान्वितः॥ तस्याक्षयो भवेल्लोकः श्वपाकस्यापि नारद ।

नारद ! जो मेरा मक्त श्रद्धापूर्वक मेरे लिये केवल नमस्कारमात्र बोळ देता है, वह चाण्डाल ही क्यों न हो। उसे अक्षयलोककी प्राप्ति होती है।।

कि पुनर्ये यजन्ते मां साधका विधिपूर्वकम् ॥ श्रद्धावस्तो यतात्मानस्ते मां यान्ति मदाशिताः ।

फिर जो साधक मन और इन्द्रियोंको स्यममें रखकर मेरे आश्रित हो श्रद्धा और विधिके साथ मेरी आराधना करते हैं। वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसमें तो फहना ही क्या है ! ॥ फर्माण्याद्यन्तवन्तीह मञ्जूको नान्तमञ्जूते ॥ मामेव तस्माद देवर्षे ध्याहि नित्यमतन्द्रितः। अवाप्स्यसि ततः सिद्धिं द्रश्यस्येव पदं मम ॥

देवचें । सारे कर्म और उनके फल आदि-अन्तवाले हैं। परतु मेरा मक्त अन्तवान् (विनाशशील ) फलका उपमोग नहीं करता; अतः तुम चदा आलस्परहित होकर मेरा ही ध्यान करो । इससे द्वमहे परम सिद्धि प्राप्त होगी और तुम मेरे परमधामका दर्शन कर छोगे ॥

अज्ञानाय च यो ज्ञानं दद्याद् धर्मोपदेशतः। कृत्यां वा पृथिवीं द्यात्तेन तृह्यं च तत्फलम् ॥

ची धर्मोपदेशके द्वारा अञ्चानी पुरुषको ज्ञान प्रदान करता है अथवा जो किसीको समूची पृथ्वीका दान कर देता है तो उस ज्ञानदानका फल इस पृथ्वीदानके वरावर ही माना

तस्मात् प्रदेयं साधुभ्यो जन्मवन्धभयापहम् । एवं दस्वा नरश्रेष्ठ श्रेयो वीर्यं च विन्दति B

नरश्रेष्ठ नारद | इसल्विये साधु पुरुषोंको जन्म और वन्धनके भयको दूर करनेवाला ज्ञान ही देना चाहिये। इस

भनुष्य भगवान्के प्रति हद निष्ठा रखनेवाली बुद्धि प्राप्त कर छेता है। बह सारे दुःखोंको दूर करके सकटसे मुक्त एवं प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और वल प्राप्त करता है।। वीतराग हो इस पृथ्वीपर सर्वत्र विचरण करता है ॥

इति ब्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षचर्यपर्वणि अस्तर्मृसिविक्रीढनं नाम नवाधिकहिशततमोऽध्यायाः ॥ २०९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचमैपूर्वमे मूमिके भीतर मगदान् बाराहकी कीडानामक

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८६ई इंडोंक मिळाकर कुळ १२२ई इंडोंक हैं )

अध्वमेधसहस्राणां सहस्रं यः समाचरेत् । मद्भक्तर्यद्वाप्यते ॥ पदमवाप्नोति नासौ

द्यो दस छाख अश्वमेध-यज्ञीका अनुष्ठान कर ले। वह भी उस पदको नहीं पा सकता, जो भेरे भक्तींको प्राप्त हो नाता है ।।

भीष्म उवाच

पवं पृष्टः पुरा तेन नारदेन सुरर्विणा। यद्वाच तदा शस्भुस्तदुकं तव सुवत ॥

भीष्मजी कहते हैं - सुवत ! इस प्रकार पूर्वकालमें देवर्षि नारदके पूछनेपर कल्याणमय भगवान् विष्णुने उस समय जो कुछ कहा या, वह सब तुम्हें बता दिया ॥ त्वमप्येकमना भत्वाध्याहिध्येयं गुणातिगम्। सर्वभावेन परमात्मानमञ्ययम् ॥

तम भी एकचित्त होकर उन गुणातीत परमात्माका ध्यान करो और छम्पूर्ण मक्तिमावचे उन्हीं अविनाबी परमात्मा-का मजन करो ॥

श्रत्वेतन्नारदो वाक्यं दिव्यं नारायणेरितम्। अत्यन्तभक्तिमान् देव एकान्तत्वसुपेयिवान् ॥

भगवान नारायणका कहा हुआ यह दिव्य वचन सुनकर अत्यन्त भक्तिमान् देवर्षि नारद भगवान्के प्रति एकाग्रन्थित हो गये ॥

नारायणमूर्पि देवं द्रावर्षाण्यतन्यभाक् । इदं जपन् वै प्राप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम्॥

जो पुरुष अनन्यमावसे दस वर्षातक ऋपिप्रवर नारायण-देवका घ्यान करते हुए, इस मन्त्रका जप करता है, वह भगवान् विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है ॥ कि तस्य यहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने। नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः॥

जिसकी मगवान् जनार्दनमें मक्ति है। उसे बहुत-से मन्त्रीद्वारा क्या छेना है १ ७३० नमी नारायणाय यह एक-मात्र मन्त्र ही सम्पूर्ण मनोरथीकी सिद्धि करनेवाला है ॥

> इमां रहस्यां परमामनुस्मृति-मधीत्य बुद्धि लभते च नैष्टिकीम् । विहाय दुःखान्यवमुच्य सङ्कटान् स वीतरागो विचरेन्महामिमाम ॥

इस परम गोपनीय अनुस्मृति विद्याका स्वाध्याय करके

दो सौ नवाँ अध्याय पूरा हुवा ॥ २०० ॥

# दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण-सम्बन्धी अध्यात्मतस्वका वर्णन

युषिष्ठिर उवाच

योगं मे परमं तात मोक्षस्य वद भारत। तमहं तस्वतो बातुमिच्छामि वदतां वर॥१॥

युधिष्ठिरने कहा — क्ताओंमे श्रेष्ठ तात भरतनन्दन । आप मुझे मोक्षके साधनभूत परम योगका उपदेश कीजिये । मैं उसे यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ ॥ १॥

मीष्म उवाच

अञ्चाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। संवादं मोक्षसंयुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह ॥ २ ॥

भीष्मजी बोळे—राजन् । इत विषयमें एक शिष्यका गुक्के साय जो मोक्षतम्बन्धी सवाद हुआ या; उसी प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है ॥ २ ॥

कश्चिद् ब्राह्मणमासीनमाचार्यमृषिसत्तमम् । तेजोराशि महात्मानं सत्यसंघं जितेन्द्रियम् ॥ ३ ॥ शिष्यः परममेधावी श्रेयोऽधीं सुसमाहितः।

चरणाद्यपसंगृद्ध स्थितः प्राञ्जलिरप्रवीत्॥ ४॥ किसीसमयकी बात है। एक विद्वान् बाह्मण श्रेष्ठ आसन-

पर विराजमान थे। वे आचार्यकोटिके पण्डित और श्रेष्ठतम महर्षि थे। देखनेमे महान तेजको राशि जान पहते थे। वह महासा, सत्यप्रतिज्ञ और जितेन्द्रिय थे। एक दिन उनकी सेवामें कोई परम नेषानी कल्याणकामी एवं समाहितांचर्ता शिष्य आया (जो चिरकाळतक उनकी ग्रुश्रूमा कर जुका था), वह उनके दोनी चरणोमे प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो इस प्रकार बोळा—।। ३-४।।

जनन अपः श रु अन्तर नाज्य नाज्य न । उपासनात् प्रसन्नोऽसि यदि वै भगवन् मम । संद्ययो मे महान् कश्चित्तन्मे व्याख्यातुमहस्सि । कृतश्चाहं कृतश्च त्वं तत् सम्यग्ब्रहि यत्परम् ॥ ५ ॥

भगवन् । यदि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं तो मेरे मनमे बो एक बड़ा भारी सदेह है। उसे दूर करनेकी कृपा करे— मेरे प्रश्नकी विराद व्याख्या करें। मैं इस स्वारमे कहाँने आया हूँ और आप भी कहाँसे आये हैं १ यह मली माँति समझाकर बताइयें। इसके सिवा जो परम तस्त्व है। उसका भी विशेचन कीजिये।। ५॥

कथं च सर्वभूतेषु समेषु द्विजसत्तम। सम्यग्वृत्ता निवर्तन्ते विपरीताः क्षयोदयाः॥ ६॥

्द्रिजश्रेष्ठ ! पृथ्वी आदि सम्पूर्ण महाभूत वर्षत्र समान हैं।
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर उन्हींसे निर्मित हुए है तो भी उनमें
श्वय और वृद्धि—ये दोनों विपरीतमाव क्यों होते हैं ! ॥ ६ ॥
वेदेषु चापि यद् वाक्यं लोकिक व्यापक च यत्।
पतद् विद्वन् यथातस्वं सर्वे व्याख्यातुमहैं सि ॥ ७ ॥
वेदों और स्मृतियोंमे भी जो लैकिक और व्यापक

घर्मोंका वर्णन है, उनमें भी विषमता है। अतः विद्वन् ! इन सवकी आप यथार्यरूपसे व्याख्या करें'॥ ७॥

गुरुरुवाच भ्रम्णु शिष्य महाप्राज्ञ ब्रह्मगुह्यमिदं परम्। अध्यातमं सर्वविद्यानामागमानां च यद्वसु ॥ ८ ॥

जन्याल चवावधानामागमाना च यहसु ॥ ८॥ गुरुने कहा—वत्स ! सुनो । महामते ! तुमने जो यत पूछी है, वह वेदीका उत्तम एव गृह रहस्र है। वही अध्याय-तत्त्व है तथा यही एमस्त विद्याओं और शालोंका वर्षस है॥ बासुदेवः परमिदं विश्वस्य ब्रह्मणो मुखम्।

सत्यं झानमधो यझस्तितिझा दम आर्जवम्॥ ९॥ सम्पूर्ण वेदका मुख जो प्रणव है वह तथा एक शतः

यशः तितिक्षाः, इन्द्रिय-सयमः सरलता और परम तत्त-यह सब कुछ वासुदेव ही है ॥ ९ ॥

पुरुषं सनातनं विष्णुं यं तं वेदविदो विदुः। स्वर्गमळयकर्तारमञ्चकं व्रह्म शाव्वनम् ॥ १०॥

स्वरामक्रथकतारमञ्जाज अल सार्वास्त्र । वेदश्यन उधीको सनावन पुरुप और विष्णु मी मनते हुँ । वही समारकी सृष्टि और प्रलय करनेवाला अव्यक्त एवं

सनातन ब्रह्म है ॥ १० ॥ तिद्ददं ब्रह्म चार्ष्णेयमितिहासं श्रृणुष्य मे । ब्राह्मणो ब्राह्मणे थाव्यो राजन्यः क्षत्रियस्तया ॥ ११ ॥

चैदयो चैद्रयेस्तथा शाव्यः शुद्रः शुद्रमंहामनाः । माहात्म्यं देघदेवस्य विष्णोरमिततेज्ञसः ॥ १२॥ वही त्रहा वृष्णिकुलमं श्रीकृणारूपमं अवतीर्ण हुआ। इस क्याको तम सुक्षे सुनो । ब्राह्मण ब्राह्मणका अत्रिय

अहरूत्वभास काष्या । १३॥ कालचक्रमनाचन्तं भावाभावस्वलक्षणम्॥ १३॥ जैलोक्यं सर्वभूतेशे चक्रवत्परिवर्तते। तुम भी यह सव पुननेके पोग्य अधिकारी हो। अतः

सम भी यह सन सुननक बाव जावनार है। उसे भगवान श्रीकृष्णका जो कत्याणमय उन्हम् माहारम्य है। उसे सुनो। यह जो स्थि-मलयस्य अनादि। अनन्त सलवक है। वह श्रीकृष्णका ही सक्य है। वसंभूतेश्वर श्रीकृष्णमें ये सीनों लोक चककी भाति सुम रहे हैं।। रहे हैं।।

यत्तदृक्षरमञ्जूषममृतं वहा शाध्वतम्। वदन्ति पुरुषच्याय केशवं पुरुषपंभम्॥१४॥ पुरुषिहं।पुरुषोत्तम् श्रीकृष्णको ही अक्षरः। अस्पनः।

अमृत एवं सनातन परवक्ष कहते हैं ॥ १४ ॥ चितृन देवामुर्वोहचैव तथा वे यक्षराघ्नसान् । सामासुरममुर्व्यांक्ष स्ट्रजते परमोऽच्ययः ॥ १५ ॥ वे अविनाशी परमात्मा श्रीष्ट्रण ही नितरः देवताः प्रमुषि, यक्ष, राक्षत, नाग, असुर और मनुष्य आदिकी रचना करते हैं || १५ ||

तथैव वेदशास्त्राणि स्रोकधर्माध्य शाश्वतान् । प्रस्तरं प्रकृति प्राप्य युगादी स्कते पुनः॥ १६॥

इसी प्रकार प्रख्यकाल बीतनेपर करवके आरम्पर्मे प्रकृतिका आश्रय ने भगवान् श्रीकृष्ण ही ये वेद-बाज्य और स्नातन कोक-बमोंको पुनः प्रकट करते हैं ॥ १६ ॥ स्वयतीवृत्तुलिङ्कानि नानारूपाणि पर्यये । इस्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा सुराविष्ठु ॥ १७ ॥

बैंसे झृतु-परिवर्तनके साथ ही मिल-भिल ऋतुओंके नाना प्रकारके ने ही-चे लक्षण प्रकट होते रहते हैं, बैंसे ही प्रत्येक करणके आरम्पर्म पूर्व करणेंके अनुसार तदनुरूप

मार्नेकी अभिग्यक्ति होती रहती है ॥ १७॥ अथ यद्यद् यदा भाति काळयोनाद् युगादिपु । तत् तदत्त्वको हानं छोक्त्यात्राविधानजम् ॥ १८॥

काळ-ऋमसे युगादिमें जब-जब जो-जो वस्तु पासित होती है। छोक-वयहारवहा तव तव उसी उसी विषयका ज्ञान प्रकट होता रहता है॥ १८॥

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः । क्रेभिरे तपसा पूर्वमनुषाताः खयम्मुवा ॥ १९॥

करपके अन्तमें छप्त हुए वेदों और इतिहासीकी करपके धारममें स्वयम्मू ब्रह्माके आदेशले महर्पियोंने तपस्याद्वारा सवसे पहले उपलब्ध किया या ॥ १९ ॥

चेदविद् चेद् भगवान् चेदाङ्गानि चृहस्पतिः । भागवो नीतिशास्त्रं तु जगाद जगतो हितम् ॥ २०॥

उस समय स्वय मगवान ब्रह्माको बेदोंका, बृदस्यित्वीको वेदार्खोका और छुकाचार्यको नीतिशास्त्रका ज्ञान हुआ तया उन क्षोगीन कगत्के हितके क्षिये उन सब विषयीका उपदेवा किया ॥ २०॥

मान्धर्वे नारदो वेद भरद्वाको धनुर्यहम्। देविषिचरितं गार्ग्यः कृष्णात्रेयश्चिकित्स्तम्॥ २१॥

नारदजीको गान्यवं बेदका भरद्याको धनुवेदका भ्रहिषे गार्यको देवर्षियोके चरित्रका तथा कृष्णात्रयको चिकिस्सा-धास्त्रका ज्ञान हुआ ॥ २१ ॥

न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैदकानि चादिभिः। देत्वागमसदाचारैर्यंदुकं तदुपास्यताम्॥ २२॥

तक्षील विद्वानीने तर्कवालके अनेक प्रन्योका प्रणयन किया। उन महर्षियीने युक्तियुक्त शास्त्र और खदाचारके द्वारा जिस ब्रह्मका उपदेश किया है, उसीकी तुम भी उपासना करो॥ २२॥

अनार्यं तत्परं ब्रह्म न देवा नर्षयो विदुः। एकस्तद् वेद भगवाम् धाता नारायणः प्र<u>भः</u>॥ २३ ॥

वह परम्रस अनादि और सबसे वरे हैं। उसे न देवता जानते हैं न ऋषि। उसे तो एकमात्र जगत्यालक नारायण ही जानते हैं॥ २३॥ नारायणाद्यविगणास्तथा मुख्याः सुरासुराः। राजवयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्॥२४॥

नारायणते ही ऋषियों, मुख्य-मुख्य देवताओं, असुरों तथा प्राचीन राजर्षियोंने उस ब्रह्मको जाना है; वह ब्रह्म-ज्ञान

ही समस्त कु:खोंका परम औषध है ॥ २४ ॥ पुरुषाधिष्ठितान भावान प्रकृतिः सूयते यदा ।

हेत्युक्तमतः पूर्वं जगत् सम्परिवर्तते ॥ २५ ॥
पुरुषद्वारा संकर्णमं लागे गये विविध पदार्थोकी रचना

प्रकृति ही करती है। इस प्रकृतिसे सर्वप्रयम कारणसहित ज्यात् उत्पन्न होता है॥ २५॥

दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवर्तन्ते सहस्रहाः । प्रकृतिः सुयते तद्भदानन्त्यान् नापचीयते ॥ २६ ॥

कैते एक दीपकरे दूसरे सहस्तों दीप जला लिये जाते हैं और पहले दीपकको कोई हानि नहीं होती; उसी प्रकार एक प्रकृति ही असख्य पदार्थोंको उत्पन्न करती है और अनन्त होनेके कारण उसका क्षय नहीं होता ॥ २६ ॥

अव्यक्तकर्मजा बुद्धिरहंकारं प्रसूयते । आव्यक्तकर्मजा बुद्धिरहंकारं प्रसूयते । आकारां चाप्यहंकाराद् घायुराकाशसम्भवः ॥ २७ ॥ अव्यक्त प्रकृतिमें क्षोम होनेयरजित बुद्धि ( महत्तव ) क्षी

अन्यया अञ्चातम काम हानयर जिल्हे हाई (महत्त्व) की उत्पत्ति होती है। यह बुद्धि अहकारको जन्म देती है। अहकारके आकाश और आकाशके बायुकी उत्पत्ति होती है। १७॥ बायोस्तेजस्ततस्त्राप अङ्गस्थोऽध बसुधोद्गता। मूलम्बतयो हाँहो जगदेतास्ववस्थितम्॥ २८॥

वायुर्वे अत्रिकीः अस्ति वालकी और वालके पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ये आट मूल-प्रकृतिकॉ बतायी गयी हैं। इन्होंमें सम्पूर्ण जगत प्रतिष्ठित है॥ २८॥

हानेन्द्रियाण्यतः पञ्च पञ्च कर्मेन्द्रियाण्यपि । विषयाः पञ्च चैकं च विकारे षोडशं मनः ॥ २९ ॥

पाँच शानिन्द्रयाँ, पाँच कमेन्द्रियाँ, पाँच विषय और एक मन—ये क्षोळह विकार कहे गये हैं। (इनमें मन तो अई-कारका विकार है और अन्य पन्द्रह अपने-अपने कारणस्य सुक्षम महामुर्तीके विकार हैं ) ॥ २९॥

श्रीतं त्वक्वसुषी जिह्ना प्राणं झानेन्द्रियाण्यथ ।

पादौ पायुक्तपस्थक्ष हस्ती बाक्तमेणी अपि ॥ ३० ॥ ओञ त्वचा नेत्र निक्क और नारिका-ये पाँच ज्ञाने-द्वियों हैं। हाथ, पैरा गुदा, उपस्य ( किङ्क ) और वाक्-ये पाँच कर्मेन्द्रियों हैं॥ ३०॥

शब्दः स्पर्शेश्च रूपं च रसो गन्धस्तयैव च। विद्वेयं व्यापकं चित्तं तेषु सर्वगतं मनः॥ ३१॥

शब्द) सर्श, रूप, रस और गन्य-ये पाँच विषय हैं तया इनमें व्यापक जो खित है। उसीको मन समझना चाहिये | मन सर्वेयत कहा गया है || ३१ ||

रसन्नाने तु जिहेयं ब्याहते वाक् तथोच्यते । इन्द्रियोर्विविधेर्युक्तं सर्वे ब्यक्तं मनस्तथा ॥ ३२ ॥

रस-शानके समय मन ही यह रसना (जिहा ) रूप हो जाता है तथा बोलनेके समय वह मन ही वागिन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंके साथ मिळकर उन सबके रूपमे मन ही ब्यक्त होता है ॥ ३२ ॥ विद्यात् तु षोडशैतानि दैवतानि विभागशः। श्चानकर्तारमुपासीनमुपासते ॥ ३३ ॥

दस इन्द्रिया पद्म महाभृत और एक मन-ये सोलइ तत्व इस शरीरमें विमागपूर्वक रहते हैं। इनको देवतारूप जानना चाहिये । शरीरके भीतर जो ज्ञान प्रकट करनेवाळा परमात्सा-के निकटस्य जीवात्मा है। उसकी ये शोलहीं देवता उपासना करते हैं ॥ ३३॥

तद्वत् सोमगुणा जिल्ला गन्धस्त पृथिवीगुणः। नभोगुणं चैव चक्षरहेर्गुणस्तथा। स्पर्शे वायुगुणं विद्यात् सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ ३४ ॥

जिह्ना जलका कार्य है। प्राणेन्द्रिय प्रस्वीका कार्य है। अवणेन्द्रिय आकाशका और नेत्रेन्द्रिय अग्रिका कार्य है तथा सम्पर्ण भूतोंमें त्वचा नामकी इन्द्रियको सदा वायुका कार्य समझन। चाहिये ।। ३४ ॥

मनः सत्त्वगुणं प्राद्धः सत्त्वमञ्यक्तजं तथा। सर्वभूतात्मभूतस्थं तसाद् बुद्धशेत बुद्धिमान्॥ ३५॥

मनको महत्तरवका कार्य कहा है और महत्तरवको अध्यक्त मकुतिका कार्य कहा है। अतः बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह समस्त भूतोंके आत्मारूप परमेश्वरको समस्त प्राणियौं-मे स्थित जाने ॥ ३५॥

पते भावा जगत सर्वे वहान्ति सचराचरम । श्रिता विरजसं देवं यमाद्यः प्रकृतेः परम् ॥ ३६ ॥

इस प्रकार ये सम्पूर्ण पदार्थ समस्त चराचर जगतका भार वहन करते हैं। ये सब जो प्रकृतिसे अतीत रजोगण-रहित हैं। उस परमदेव परमात्माके आश्रित हैं ॥ ३६ ॥ नवडारं पुरं पुण्यमेतैर्भावैः समन्वितम् । व्याप्य शेते महानात्मा तस्मात् पुरुष उच्यते ॥ ३७ ॥

इन्हीं चौबीस पदार्थोंसे सम्पन्न इस नौ द्वारीबाळे पवित्र पर (शरीर) को व्यास करके इसमें इन सबसे जो महान है बह आत्मा शयन करता है; इसलिये उसे 'पुरुष' कहते हैं।। ३७ ॥

अजरः सो ८मरश्चैव व्यक्ताव्यक्तोपदेशवान् । व्यापकः सगुणः सूक्ष्मः सर्वभूतगुणाभयः ॥ ३८॥

वह परुष जरा-मरणसे रहित, व्यापक, (समस्त स्थूब-सूस्म सरवीका प्रेरकः सर्वज्ञत्व आदि गुणोंसे युक्तः सूक्ष्म तथा सम्पूर्ण भूतों और उनके गुणोंका आश्रय है ॥ ३८ ॥ यथा दीपः प्रकाशात्मा हुस्तो वा यदि वा महान् ।

हानात्मानं तथा विद्यात् पुरुषं सर्वजन्तुषु ॥ ३९ ॥

जैसे दीपक छोटा हो या वड़ा, प्रकाश-स्वरूप ही है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंमें स्थित जीवात्मा शानखरूप है, ऐसा समझे ॥ ३९॥

श्रोत्रं वेदयते वेद्यं स श्रुणोति स पर्यति । कारणं तस्य देहोऽयं स कर्ता सर्वकर्मणाम् ॥ ४०॥

वही अवणेन्द्रियको उसके श्रेयभत शब्दका बीच कराता है। तात्पर्यं यह कि श्रवण और नेत्रोंद्वारा वही सनता और देखता है। यह शरीर उसके शब्द आदि विपयोंके अनुभवर्में निमित्त है। वह जीवातमा ही समस्त कर्मोंका कर्ता है ||४०|| अग्निर्दारुगतो यद्वद भिन्ने दारी न दश्यते। तथैवात्मा शरीरस्थो योगेनैवानदृश्यते ॥ ४१ ॥ अग्निर्यथा ह्यपायेन मधित्वा दारु हर्यते।

तथैवात्मा दारीरस्थो योगेनैवात्र हरयते॥ ४२॥ जिस प्रकार अग्नि काष्ट्रमें व्यास रहनेपर भी काउने चीरनेपर भी उसमें दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार आला श्रारीरमें रहता है, परंतु दिखायी नहीं देता—योगते ही उत्तर दर्शन होता है। जैसे मन्थन आदि उपायोंद्वारा काष्टको मथकर उनमें अग्निको प्रत्यक्ष किया जाता है। उसी प्रकार योगके द्वारा शरीरस्य आत्माका साझात्कार किया जा सकता है ॥ ४१-४२ ॥

नदीष्ट्रापो यथा युक्ता यथा सूर्ये मरीचयः। संततत्वाद् यथा यान्ति तथा देहाः शरीरिणाम् ॥ ४३ ॥

सैसे नदियों में जल रहता ही है और सर्वमें किरणें भी रहती ही हैं तथा वे जल और फिरणें नदी और सुर्वेंछे निल सम्बद्ध होनेके कारण उनके साथ-साथ जाती हैं। उसी प्रकार देहधारियोंके सहम शरीर भी जीवात्माके साथ ही रहते हैं और उसे साथ लेकर ही आते-जाते हैं ॥ ४३ ॥ स्वयनयोरो यथैवातमा पञ्चन्द्रियसमायुतः। देहमुत्सुज्य वै याति तथैवात्मोपलभ्यते॥ ४४॥

जैसे स्वप्नमें पाँच शानेन्द्रियासहित जीवात्मा इस्यरीर-को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। वैसे ही मृत्युके वाद भी वह इस वारीरको छोडकर दूसरा गरीर ग्रहण कर लेता है ॥ ४४ ॥

कर्मणा बाध्यते रूपं कर्मणा चोपलभ्यते। कर्मणा नीयवेऽन्यत्र सकृतेन वलीयसा॥४५॥

कर्मके द्वारा ही इस देहका वाघ होता है। वर्मते ही अन्य देहकी उपलन्धि होती है तथा अपने किये हुए प्रत्य कर्मके द्वारा ही वह अन्य शरीरमें हे जाया जाता है ॥४५॥ स तु देहाद् यथा देहं त्यक्त्वान्यं प्रतिपद्यते ।

तथान्यं सम्प्रवश्यामि भृतमामं खक्रमंजम् ॥ ४६॥

वह नीवात्मा निस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा समुद्राय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है। वह सब में शरीर ग्रहण करता है तथा अपने कमींसे उत्स्व हुआ प्राणि- तुम्हें बदल्यता हूँ ॥ ४६ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्कार्यं, पर्वित वार्षोद्याच्यात्मकथने दत्ताधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः ॥ २१०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत्र मोक्कपर्यमंत्रमें श्रोकुष्णसम्बन्धी अध्यात्मतत्त्वका निरूपणविषयक

दो सी दसर्वे अध्याम पूरा हुआ ॥ २१० ॥

## एकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः संसारचक्र और जीवारमाकी स्थितिका वर्णन

गुरुरुवाच

चतुर्विधानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । अव्यक्तप्रभवान्याहुरव्यक्तनिधनानि च । अव्यक्तव्यणं विद्यादृत्यकात्मात्मकं मनः ॥ १ ॥

गुरुजी कहते हैं—वस्त ! करायुज, अण्डज, स्वेदक और उद्गिज—ये चार प्रकारके वो स्थावर और जङ्गम प्राणी हैं, वे सब अव्यक्तसे उत्पन्न हुए बताये गये हैं और अव्यक्तमें ही उन सबका रूप होता है। जिसका कोई रुक्षण व्यक्त न ही उसे अव्यक्त समझना चाहिये। मन अव्यक्त प्रकृतिके समान ही जिगुणात्मक है। १॥

यधाश्वत्यकणीकायामन्तर्भृतो महाद्रुमः। निष्पन्नो द्वयते व्यक्तमव्यकात् सम्भवस्तथा ॥ २ ॥

जैसे पीएक्जे छोटेन्से बीजमें एक विशाल इस अञ्चक रूपचे समाया हुआ है। जो बीजके उपनेपर मुखरूपमें परिणत हो प्रत्यक्ष दिखायी देता है। उसी प्रकार अब्बक्ते व्यक्त बनातुकी उत्पत्ति होती है ॥ २॥

अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो निश्चेतनं यथा। सभावद्देतुजा भावा यद्वदम्यव्पीदशम्॥३॥

जिस प्रकार लोहा अनेवत होनेपर मी सुम्बकती और विंच जाता है, वैसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर प्राणीके स्वामाविक एकार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर विंच आते हैं ॥ 3 ॥

तद्वदञ्यक्तज्ञा भावाः कर्तुः कारणळक्षणाः । अचेतनाभ्रोतयितुः कारणादभिसंहताः ॥ ४ ॥

इसी प्रकार उस अव्यक्तचे उत्पन्न हुए उपर्युक्त कारण-स्वरूप भाव अनेतन होनेपर भी नेतनकर्ताके सम्बन्धरे नेतनसे होकर जानना आदि क्रियाके हेतु वन आते हैं ॥ ४ ॥ न भून खं शीर्भूतानि नर्पयो न झुरासुराः। नास्यदासीहते जीवमासेदुर्न दु संहत्तम्॥ ५ ॥

पहले पृथ्वी आकारा स्वां, स्वागण, स्पृथिगण तया देवता और असुरगण इनसेंदे कोई नहीं था। वेदनके खिवा दूबरी किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं थी। जड-वेदनका स्वोग भी नहीं था॥ ५॥

पूर्व नित्यं सर्वगतं मनोहेतुमळशणम्। अषानकर्म निर्दिष्टमेतत् कारणळशणम्॥ ६॥ आत्मा सबके पहले विद्यमान था। वह नित्य, सर्वगता सनका भी हेतु और लक्षणरहित है। यह कारणस्वरूप समस्त जगत् अज्ञानका कार्य बताया गया है।। ६।। तत्कारणहिं संयुक्तं कार्यसंग्रहकारकम्। येनैतद् वर्तते चक्रममादिनिधनं महत्॥ ७॥

इनं कारणींते युक्त होकर जीव कर्मीका संग्रह करता है | कर्मोंवे वासना और वासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं | इस प्रकार यह अनादिः अनन्त महान् ससर-चक्र चळता रहता है ॥ ७ ॥

सञ्चक्तनामं स्वकारं विकारपरिमण्डलम् । क्षेत्रकाधिष्ठितं चर्त्रां स्विग्धाक्षं वर्तते ध्रुवम् ॥ ८ ॥

यह जन्म-मरणका प्रवाहरूप सवार चक्क समान घूम रहा है। अव्यक्त उसकी नामि है। व्यक्त ( देह और हिन्द्रय आदि) उसके अरे हैं। गुल-दुःखा हच्छा आदि विकार हसकी नेमिहें। आसक्ति धुरा है। यह चक्त निश्चितरूपये घूमता रहता है। क्षेत्रच ( जीवात्मा ) हस चक्रपर चाळक बनकर वैठा हुआ है॥ ८॥

न्निग्धत्वात् तिलवत् सर्वे चक्रेऽस्मिन् पीड्यते जगत् । तिलपीडैरिवाकस्य भोगैरहानसम्भवैः ॥ ९ ॥

जैवे तेळी लोग तेल्से युक्त होनेके कारण तिळीको कोन्हुमें पेरते हैं। उसी प्रकार यह सारा जगत् आसक्तिप्रस्त होनेके कारण अक्षानजनित भोगीहारा दया-द्याकर इस ससारचक्रमें पेरा जा रहा है।। ९॥

कर्म तत् कुरुते तर्षादहंकारपरिश्रहात्। कार्यकारणसंयोगे स हैतहणारिक ॥

कोवकारपास्त्रयाग स्त हेसुस्वपपादितः ॥ १०॥ जीव अहस्रात्के अधीन होकर सुष्णाके कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य-कारण-सवोगमे हेसु बन बाता है॥ १०॥ नार्यने करण कर्य कर्य व्यापासी कार्य-कारण-सवोगमे

नाम्येति कारणं कार्यं न कार्यं कारणं तथा। कार्याणां तूपकरणे काळो भवति हेतुमान् ॥ ११॥

न तो कारण कार्यमें प्रवेश करता है और न कार्य कारणमें। कार्य करते समय काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धिमें हेतु होता है ॥ ११ ॥

हेतुयुक्ताः प्रकृतयो विकाराश्च परस्परम् । अन्योन्यमधिवर्तन्ते पुरुषाधिष्ठिताः सदा ॥ १२ ॥ हेतुमहित आठों प्रकृतियां और सोलह विकार—ये पुरुषते अधिष्ठित हो सदा एक दूसरेसे मिलते और सृष्टिका विस्तार करते हैं ॥ १२ ॥

राजसैस्तामसैर्भावेर्युतो हेतुवलान्वतः। क्षेत्रक्षमेवानुयाति पांसुर्वातेरितो यथा॥१३॥

राजस और तामछमानीते युक्त हेतुबळते प्रोरेत स्वम-धारीर क्षेत्रज्ञ जीवातमाके साथ-साथ ठीक उसी तरह दूहरे स्थूल धारीरमें चळा जाता है, जैसे बायुद्धारा उझायी हुई घूळ उसीके साथ-साथ एक खानते दूसरे खानको जाती है ॥१३॥ न च तै: स्पृह्यते भावेर्न ते तेन भहातमना । सरज्ञस्कोऽरजस्कक्ष नैव वायुभीवेद यथा ॥ १४॥

जैसे धूळके उद्भनेसे बायु न तो धूळते किस होती है और न अकिस ही रहती है। उसी प्रकार न तो उन राजक सामक आदि भावोंसे जीवात्मा किस होता है और न अकिस ही रहता है।। १४॥

तथैतदन्तरं विद्यात् सत्त्वक्षेत्रज्ञयोर्ज्थः।

सम्यासात् स तथा युक्तो न गच्छेत् प्रकृति पुनः ॥ अतः विवेकी प्रकृति केन और विवेकी

अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र और क्षेत्रका यह अत्तर बान ठेना चाहिये। इन दोनीके तादारम्पका अभ्यात हो बानेमें औन ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध सहपना पता ही नहीं कमता ।। १६ ॥

संदेहमेतमुन्पन्नमच्छिनद् भगवानृषिः। तथा वार्तो समीक्षेत इतलक्षणसम्मिताम्॥१६॥

( भीष्मजी कहते हैं—) इस प्रकार उन महरिं मगवान् गुरुदेवने जिष्मके उत्पन्न हुए इस संदेहको काट हाला। अतः विद्वान् गुरुष ऐसे उपायोंगर हाँछ रस्के, जो क्रिया-हारा उद्देश्यकी सिद्धिमें सहायक हों॥ १६॥ बीजान्य्यस्थापदण्धानि न रोहन्ति यथा पुतः।

हानदृष्येस्तथा च्छेरोनीत्मा सम्पदाते पुनः ॥ १७॥ बैसे आगर्मे भूने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार सानरूपी अभिनेश अविद्यादि सद क्लेशोंके दृष्य हो जानेस जीवात्माको फिर इस सक्षार्मे जन्म नहीं होना पड़ता ॥१७॥

इति श्रीसहाभारते शाम्तिपर्वीण मोक्षचभँपर्वीण वार्ष्णेयाध्यारमकथने पुकादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ १९१॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षचभँपर्वेम श्रीकृष्णसम्बन्धी श्रम्यासका कथनविषयक दोसी स्यारङ्वों अध्याय पूरा हुन्या ॥ २११ ॥

# द्वादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

निषिद्ध आचरणके त्याग, सन्त्व, रज और तमके कार्य एवं परिणामका तथा सन्त्रगुणके सेवनका उपदेश

भीष्म उवाच

प्रवृत्तिस्था धर्मो यथा समुपरुभ्यते। तेषां विकाननिष्ठानामन्यत्तस्यं न रोचते॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—राजत् । कर्मनिष्ठ पुरुषोंको जिस प्रकार प्रश्चित्तवर्मकी उपलिख होती हैं—वही उन्हें अच्छा लगता है। उसी प्रकार जो जानमें निष्ठा रखनेवाले हैं। उन्हें जानके सिवा दूसरी कोई वस्तु-अच्छी नहीं लगती ॥ १ ॥

दुर्लभा वेदविद्धांसो वेदोक्तेषु व्यवस्थिताः। प्रयोजनं महत्त्वाजु मार्गमिन्छन्ति संस्तृतम्॥२॥

वेदोंके विद्वान् और वेदोक्त कर्मोमें निष्ठा रखनेवाले पुरुष प्रायः दुर्लम हैं। जो अत्यन्त बुद्धिमान् हैं। वे पुरुष वेदोक्त दोनों मागोमेले जो अधिक महत्त्वपूर्ण होनेके कारण सबके द्वारा प्रशंक्ति हैं। उस मोक्षमार्गको ही चाहते हैं ॥२॥ सिद्धराचरितत्वातु वृत्तमेतदगहितम्। इयं सा बुद्धिरभ्येत्य यया याति पर्यं गतिम्॥ ह ॥

सत्पुर्वोने वदा इटी मार्गको ग्रहण किया है। अतः यही अनिन्य एवं निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसके द्वारा चलकर मनुष्य परम गतिको प्राप्त कर लेता है।। ३॥ इरिप्तवानुपादत्ते मोहान् सर्वोन् परिप्रहान्। कोधलोभादिभिर्भावैर्युको यजसतामसैः॥ ४॥ जो देहाभिमानी है। वह मोहवश क्रोध, छोभ आदि राजक सामस-मार्वीसे युक्त होकर सद प्रकारकी बस्दुओंके स्प्रहर्मे रूम जाता है ॥ ४॥

नाशुद्धमाचरेत् तस्मादभीप्सन् देहपापनम्। कर्मणा विवरं कुर्वन्न स्रोकानाप्तुयाच्छुभान्॥ ५॥

अतः जो देह-यन्धनसे मुक्त होना चाहता हो। उने कमी अहाद (अवैध ) आचरण नहीं करना चाहिये। वह निप्नाम कर्महारा मोक्षका हार खोले और स्वर्ग आदि पुण्यतीक

पानेकी कदापि इच्छा न करे ॥ ५ ॥

स्रोह्युक्तं यथा हेम विपक्वं न विराजते। तथापककषायाख्यं विकानं न प्रकाशते॥६॥

बैसे लोहयुक्त सुवर्ण आगमें पकाकर शुद्ध किये बिगा अपने स्वरूपले प्रकाशित नहीं होता; उसी प्रकार चिवके राग आदि दीषोंका नाथ हुए बिना उसमें ज्ञानस्वरूप आला प्रकाशित नहीं होता है ॥ ६ ॥

यभाधर्मे चरेल्लोभात् कामकोधावनुष्ठ्यत् । धर्म्य पन्यानमाकम्य सानुबन्धो विनद्यति ॥ ७॥

जो छोमवश काम-कोषका अनुसरण करते हुए धर्म-मार्गका उल्लिहन करके अधर्मका आचरण करने तगता है। वह संगे-सम्बन्धिर्योगीहत नष्ट हो जाता है।। ७ ॥

8660

शब्दादीन विषयांस्तस्माच संरागादयं वजेत्। कोधो हर्षो विषादश्च जायन्तेह परस्पराद्॥ ८॥

अपने कत्याणकी इच्छा रखनेवाळे पुरवको कभी रामके वश्में होकर छान्य आदि विषयोंका सेवन नहीं करना न्याहिये; स्योंकि वैद्या करनेपर हर्ष, कोध और विषाद-इन सास्विक, राजव और तामध-माजोंकी एक दूसरेखे उत्पत्ति होती है।। पञ्चभूतात्मके देहे सत्त्वे पाजसतामसे। कमाभिण्डुयते चार्य के वाऽऽकोशाति कि वदन्॥ ९.॥

यह धरीर पाँच भूतोंका विकार है और सस्व, रज एवं सम-तीन गुणोंने युक्त है। इसमें रहकर यह निर्विकार आत्मा क्या कहकर किसकी निन्दा और किसकी स्तुति करें॥ ९॥ स्पर्शक्रपरसाधेषु सङ्गं गच्छन्ति वालिशाः। नावगच्छन्त्यविज्ञानादात्मानं पार्थिवं गुणम्॥ १०॥

अज्ञानी पुरुष स्वर्ध, रूप और रस आदि विषयों में शासक होते हैं। वे विशेष ज्ञानते रहित होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि यह चारीर प्रश्वीका विकार है।। १०॥ मृत्मयं दारणं यहन्मृदेव परिक्रिप्यते। पार्थिकोऽयं सथा देहों मृद्विकाराज महयति॥ ११॥

नैवे मिट्टीका घर मिट्टीवे ही लीपा नाता है तो सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार यह पार्थिय धरीर एप्योके ही विकार-मृत अन और नकते वेबनवे ही नष्ट नहीं होता है।। ११।। मासु सैठं परा सार्थिमीसानि छवणं गुडः। धान्यानि फलस्कुलानिक्

मधुः तेलः दूषः षीः मातः लवणः गुदः धान्यः एतः
मूल और जल-ये समी पृष्णीके ही विकार हैं ॥ १२ ॥
यद्भतः कान्दारमातिष्ठकीत्सुष्मयं समज्ञमजेत् ।
आम्यमाहारमादधादस्माद्धिः हि यापनम् ॥ १३ ॥
वद्भतः ससारकान्तारमातिष्ठन्थमतत्परः ।
यात्रार्थमधादाहारं व्याधितो भेषजं यथा ॥ १४ ॥

वैसे वनमें रहनेवाला सन्यासी खादिए अन ( निडाई आदि ) के लिये उत्सुक नहीं होता । वह शरीर-निवांहके लिये खापीन रूखा सुक्षा ग्रामीण आहार भी ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार सतारूपी वनमें रहनेवाला शहस्य परिश्रममें सल्पन ही जीवन निर्वाहमात्रके लिये ग्रह्म धारिवक आहार ग्रहण करे। डीक उसी तरह, जैसे रोगी जीवनरक्षाके लिये

श्रीषष रेवन करता है ॥ १३-१४ ॥ सत्यशौचार्जनस्यागैर्वर्चसा विक्रमेण च । श्रान्त्या धृत्या च वुद्धया च मनसा तपसैव च ॥ १५॥ भावान् सर्वातुपानृत्तान् समीक्ष्य विषयात्मकान् । शान्तिमिच्छन्नदीनारमा संयच्छिदिन्द्रियाणि च ॥ १६॥

उदारिक्च पुरुष स्था, धीक, सरक्रवा, त्याग, देवा, पराक्रम, क्षमा, वैर्थ, बुद्धि, मन और तपके प्रमावने समस्त विश्यालक मार्वोपर आलोचनात्मक हाँद्र रखते हुए वान्तिकी इन्कारे अपनी इन्द्रिमेंको संयममें रक्खे ॥ १५-१६॥ सत्तेन रजसा चैव तमसा चैव मोहिताः । चक्रवत् परिवर्टन्ते झझानाजन्तवो भृहाम् ॥ १७॥ अजितेन्द्रिय जीव अज्ञानवञ्च सत्त्व, रज और तमसे मोहित हो निरन्तर चक्रकी तरह धूमते रहते हैं ॥ १७॥

वसात् सम्यक् परीक्षेत दोपानझानसम्भवान् । अज्ञानप्रभवं दुःखमहंकारं परित्यजेत् ॥ १८॥

अतः विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह अञ्चानजनित दोर्पोकी मटीमॉति परीक्षा करे तथा उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए दुःख और अङ्कारको त्याग दे ॥ १८ ॥

महासूतानीन्द्रियाणि गुणाः सत्त्वं रजस्तमः । त्रेलोक्यं सेदवरं सर्वमहंकारे प्रतिष्ठितम् ॥ १९ ॥

पञ्चमहासूतः इन्द्रियोः घव्य आदि ग्रुणः चन्तः रज और तम तया छोकपार्जीवहित तीनी छोक—यह चय कुछ अर्दकार्से ही प्रतिद्वित है ॥ १९॥

यथेह नियतः कालो दर्शयत्यातंत्रान् गुणान् । वह्रद्भूतेण्वहँकारं विद्यात् कर्मप्रवर्तकम् ॥ २० ॥

विद्यात् क्रमयत्वकम् ॥ २०॥ जैते इध कात्र्यं नियत काल यथावमय श्राष्ट्र-सम्बर्ध गुणोको प्रकट कर दिखाता है। उठी प्रकार तमस प्राणियोंमें अहकारकर दिखाता है। उठी प्रकार तमस पारियों सहकारको ही उनके कर्माका प्रवर्तक जानना चाहिये ॥ सम्मोहकं तमो विद्यात् स्टब्स्माक्रीनच्यो गुणान् ॥ २१॥ प्रितिदःखनिवद्यांश्च समस्तांस्त्रीनच्यो गुणान् ॥ २१॥

अहकार शास्त्रिकः राजध और तामछ तीन प्रकारका होता है। तमोगुण मोहमें हाळनेवाळा तथा अन्यकारके समान काळा है। उठ अज्ञानचे उत्पन्न हुआ समझना चाहिये। मीत उत्पन्न करनेवाळ माव सात्त्रिक है और दुःव देनेवाळे राजध। इछ प्रकार हन समस्त त्रिविच गुणीका स्वरूप जानना चाहिये॥ २१॥

सत्त्वस्य रजस्यभैव तमस्य निबोध सान् । प्रसादो हर्षजा भीतिरस्तदहो धृतिः स्मृतिः । प्रतान् सस्वगुणान् विद्यादिमान् राजसतामसान् २२ कामकोधी प्रमाद्धः छोभमोही भयं हुमः । विपादशोकावर्यतर्भोनद्वर्षावनार्यता ॥ २३॥

अब मैं तुम्हें सरवर्णण, रजागुण और तमोशुणके कार्य बताता हूँ। खुनो । प्रचलता, हर्पजानत प्रीति, सदेहका अभाव, धैर्य और स्पृति—हन सक्को सरवर्णणके कार्य समझी । काम, क्रोध, प्रमाद, खोम, ग्रोह, मय, क्लान्त, विषाद, शोक, अप्रस्वत्वा, ग्रान, दर्प और अनार्यता—हन्हें रजोगुण और तमोशुणके कार्य समझना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ दीयाणामेवसादीनां प्रदोक्ष्य गुरुखाञ्चवस् । विष्ट्रशेदात्मसम्बानमेककमन्रस्वत्वस्

श्वरिक्त संविधानमक्तमनुस्ततम् ॥ २४॥ इनके तथा ऐवे ही दूसरे दोनोंके बड़े-छोटेका विचार करके फिर इस वातकी परीक्षा करे कि इनमेंने एक-एक दोष सुझमें है या नहीं। यदि है तो कितनी मात्रामें है (इस तरहें विचार करते हुए सभी दोनोंने सूटनेका प्रयत्न करें)॥ २४॥

## र्याधष्टिर उवाच

के दोषा मनसा त्यकाः के बुद्धा शिथिलीकृताः । के पनः पुनरायान्ति के मोहादफला इव ॥ २५ ॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामह । पूर्वकालके मुमुक्षकोंने किन किन दोषोंका मनके द्वारा त्याग किया है और किन्हे बुद्धिके द्वारा शिथिल किया है ! कौन दोष बारंबार आते हैं और कौन मोहबश पळ देनेमें असमर्थ-से प्रतीत होते हैं है ॥ केषां बळाबळं बुद्धवा हेतुभिविंम्शेद् बुधः। एष में संशयस्तात तत्मे बृद्धि पितामह ॥ २६॥

निद्वान पुरुष अपनी बुद्धि तथा युक्तियोद्वारा किन दोषोंके बलाबलका विचार करे । तात । पितामह ! यह मेरा सशय है । आप सहसे इसका विवेचन कीजिये ।। २६ ॥

### भीष्म खवाच

दोषेम् लाद्वचिछन्नै विशुद्धातमा विमुच्यते। सम्भूतमयस्ययमयो विनाशयवि तथा कृतात्मा सहजैदोंषैर्नस्यति वामसैः॥ २७॥

भीष्मजीने कहा—राजर् । इन दोषीका मूल कारण है अज्ञान । अतः मूळसहित इन दोषींका नाश हो जानेपर मनुष्यका अन्तःकरण विशुद्ध होता है और वह छंतार-बन्धनवे मुक्त हो जाता है। जैसे छोहेकी बनी हुई छेनीकी धार छोह-सयी साँकलको काटकर खयं भी नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार शुद्ध हुई बुद्धि तमोगुणजनित सहज दोषोको नष्ट करके उनके साय ही खर्य भी शान्त हो जाती है ॥ २७ ॥

राजसं तामसं चैव शुद्धात्मकमकलमषम्। तत् सर्वं देहिनां बीजं सत्त्वमात्मवतः समम् ॥ २८॥

यद्यपि रजोगुण, तमोगुण तथा काम, मोह आदि दोनींते रहित शुद्ध सन्तगुण-ये तीनों ही देहधारियोंकी देहकी उत्पत्तिके मूल कारण हैं। तथापि जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है। उस पुरुषके लिये सस्वगुण ही समताका साघन है ॥२८॥

इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत माखनर्षपर्वमें श्रीङ्ख्यसम्बन्धे अध्यासम्बन्धनिषयक दो सौ बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९२ ॥

# त्रयोदशायिकद्विशततमोऽध्यायः

जीवोत्पत्तिका वर्णन करते हुए दोषों और बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये विषयासक्तिके त्याग्रका उपदेश

भीष्म उवाच रजसा साध्यते मोहस्तमसा भरतर्षम। क्रोधलोमी भयं दर्प एतेषां सादनाच्छुचिः॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं - मरतश्रेष्ठ ! रजीतुण और तमी-

गुणसे मोहकी उत्पत्ति होती है तथा उससे कोष, छोम, मय एव दर्प उत्पन्न होते हैं; इन सक्का नाथ करनेसे ही मनुष्य शुद्ध होता है ॥ १ ॥

वर्ज्यं रजश्चतम एव च । तसादात्मवता रजस्तमोम्यां निर्मकं सत्त्वं निर्मलतामियात ॥ २९॥

अतः जितात्मा प्रस्पनी रजीगुण और तमीगुणना त्याग ही करना चाहिये । इन दोनोंसे छूट जानेपर बुदि निर्मल हो जाती है ॥ २९ ॥

अथवा मन्त्रवदव्युरातमादानाय दुष्कृतम्। श्रद्धधर्मानपालने ॥ ३०॥ स वै हेतरनादाने

अथवा बुद्धिको वशमें करनेके लिये शास्त्रविद्वित मन्त्र-युक्त यहादि कर्मको कुछ लोग दोषयुक्त वताते हैं। पग्त वह मन्त्रयुक्त यशादि धर्म भी निष्कामभावसे किये जानेपर वैराग्य-का हेत है तथा श्रद्ध धर्म-श्रम, दम आदिने निरन्तर पालन-में भी वही निमित्त बनता है ॥ ३० ॥

रजसाधर्मयुक्तानि कार्याण्यपि समाप्तुते। अर्थयुक्तानि चात्यर्थे कामान सर्वोध्य सेवते ॥ ३१॥

सनुष्य रजोगुणके अधीन होनेपर उसके द्वारा भाँति भाँति-के अधर्मयुक्त एवं अर्थयुक्त कर्म करने लगता है तथा वह सम्पूर्ण भोगोंका अत्यन्त आवितपूर्वक सेवन करता है ॥२१॥

तमसा लोभयकानि कोधजानि च सेवते । हिंसाविष्ठाराभिरतस्तन्द्रीनिद्रासमन्वितः

तमोराणद्वारा मनुष्य छोभ और क्रोधकनित क्मींका सेवन करता है। हिंसात्मक कर्मोमे उसकी विशेष आसक्ति ही जाती है तथा वह हर समय निद्रान्तन्द्रासे विरा रहता है ॥३२॥ सत्त्वस्थः सात्त्विकान् भावाञ्युद्धान् पर्यति संधितः। स देही विमलः श्रीमान्श्रदाविद्यासमन्वितः ॥ १३ ॥

सरवगुणमे स्थित हुआ पुरुप शुद्ध सास्विक भावोंको ही देखता और उन्हींका आश्रय लेता है। यह अत्यन्त निर्मल और कान्तिमान् होता है। उसमें श्रद्धा और विचाकी प्रधानता

होती है ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाभारते द्वान्तिपर्वणि भोक्षधमेपर्वणि वार्ष्यवाष्यात्मकयने हादशाधिकहिशततमोऽध्यापः॥ २६२॥

> देवमक्षयमव्ययम् । परमात्मानं

विष्णुमन्यकसंस्थानं विदुस्तं देवसत्तमम्॥२॥ ऐसे शुद्धातमा पुरुष ही उन अलगः अविनामी परन देवः अञ्चक्तस्वरूपः, देवप्रवर परमातमा विष्णुका तत्व आन पाते हैं ॥ २ ॥

तस्य मायापिनदाङ्गा नप्रज्ञाना विचेतसः। मानवा झानसम्मोहात् ततः क्रोघं प्रयान्ति ये॥ ३॥ ١

उसी ईश्वरकी मायाते आहत हो जानेपर मनुष्योंके कान और विवेकका नाश हो जाता है तथा वे बुद्धिके व्यामोहसे कोषके कशीभत हो जाते हैं ॥ ३ ॥

कोधात् काममवाप्याथ लोभमोहौ च मानवाः। मानदर्भावहद्वारसहद्वारात् ततः क्रियाः॥ ४॥

क्रोधिस काम जराज होता है और फिर कामसे मनुष्य लोम: मोह: मान: दर्प एव अइङ्कारको प्राप्त होते हैं। तस्यश्चात् अइङ्कारसे प्रेरित होकर ही उनकी सारी क्रियाएँ होने लगती हैं॥ ४॥

क्रियाभिः स्तेहसम्बन्धात्स्तेहाच्छोकमनन्तरम् । सुखदुःखिकयारम्भाजन्माजन्मकृतक्षणाः ॥ ५

ऐसी कियाओंद्वारा मनुष्य आविक्ति युक्त हो जाता है। आसिक्ति गोक होता है। फिर मुख-दु:खयुक्त कार्य आरम्भ फरनेंचे मनुष्यको जन्म और मृत्युके कष्ट स्तीकार करने पढ़ते हैं॥ ५॥

जन्मतो गर्भवासं तु शुक्रशोणितसम्भवम् । पुरीषमूत्रविक्केदं शोणितप्रभवाविसम् ॥ ६ ॥

जन्मके निमित्तवे गर्भवासका कर भोगना पड़वा है। रज और वीर्यके परस्पर स्युक्त होनेपर गर्भवासका अवसर आवा है। वहाँ मछ और मूत्रवे भीगे तथा रक्तके विकारये मिलन स्थानमें रहना पडता है॥ ६॥

राष्णाभिभूतस्तैर्वद्धस्तानेवाभिषरिष्ठवन् । संसारतन्त्रवाहिन्यस्तत्र वुद्धयेत योषितः॥ ७॥

तृष्णाचे अभिभूत तथा काम, कोष आदि दोषाँचे वस दोकर उन्धींका अनुसरण करता हुआ मनुष्प ( महान् दुःख उठाता रहता है। यदि उनले छूटनेकी इच्छा हो तो) जियाँ-को ससाररूपी चस्त्रको हुननेवाली तन्तुवाहिनी समझे और उनसे दूर रहे॥ ७॥

मक्रत्या क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षेत्रब्रह्मश्राः। तसादेवाविदेवेण नरोऽतीयाद् विदेवसः॥ ८॥

िल्लयों प्रकृतिके तुत्व हैं; अतः क्षेत्रस्वरूपा हैं और पुस्व क्षेत्रत्ररूप हैं ( जैले प्रकृति अज्ञानी पुस्त्रको वांधवी हैं) उसी प्रकार वें क्षियों पुरुपोंको अपने मोहजालमें वांध लेती हैं), इसलिये सामान्यतः प्रत्येक पुरुपको निजेष प्रयत्नपूर्वेक स्रोके सस्तरि हुर रहना चाहिये || ८ ||

कृत्या होता घोररूपा मोहयन्त्यविचक्षणान् । रजस्यन्तर्हिता मूर्तिरिन्द्रियाणां सनातनी ॥ ९ ॥

ये छियाँ भयानक कृत्याके समान हैं। अतः अज्ञानी
मनुष्योको मोहमें डाल देती हैं। हिन्योमें विकार उत्पन्न
करनेवाली यह सनातन नारीमृतिं रजोगुणते तिरोहित है ॥९॥
तस्मात् तदात्मकाद्रागाद् वीजाज्जायन्ति जन्तवः।
स्वदेहजानस्वसंज्ञान् यहदक्षात् कृमीस्त्यजेत्।
स्वसंज्ञानस्वकांस्तहत् सुतसंज्ञान् कृमीस्त्यजेत्॥१०॥

अतः स्त्रीक्ष्यत्यी अनुरागके कारण पुरुषके वीर्यक्षे वीर्यक्षे वीर्यक्षे अपना होती है, जैसे मनुष्य अपनी ही देहसे उत्तन्न हुए मूँ और स्त्रीस आदि स्वेदक कीटीको अपना न मानकर त्याग देता है, उसी प्रकार अपने कहलानेवाले जो अनात्मा पुत्रनामधारी कीट हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिये ॥ १० ॥

शुक्रतो रसतश्चेम देहाज्जायन्ति जन्तवः। स्वभावात् कर्मयोगाद् वा तानुपेक्षेत वुद्धिमान्॥ ११॥ इस शरीरते वीर्यदारा अथवा पत्तीनीदारा स्वमावसे

अथवा प्रारम्भके अनुसार जन्तुओंका जन्म होता रहता है। बुद्धिमान पुरुषोंको उनकी उपेक्षा करनी चाहिये॥ ११॥ रजस्तमसि पर्यस्तं सत्त्वं च रजसि स्थितम्। बाताधिष्ठातमञ्चक्तं बुद्धश्वहद्गुरस्कक्षणम्॥ १२॥

तमोगुणमें खित रजोगुण तथा रजोगुणमें खित वस्त्रगुण जब रजोगुण तमोगुणमें खित हो जाता है और वस्त्रगुण रजोगुणमें खित हो जाता है। तब ज्ञानका अविद्यानमृत अव्यक्त आल्मा बुद्धि और अहङ्कारवे गुक्त हो जाता है।। १२।। तद् चीजं देहिनामाहुस्तद् बीजं जीवसंक्षितम् । कर्मणा काळगुक्तेन संस्तारपरिवर्तनम् ॥१३॥

वह अञ्चक आत्मा ही देहभारी प्राणियोंका वीज है और वह बीजभूत आत्मा ही गुणोंके चड़के कारण जीव कहळाता है। वहीं काळते युक्त कमेंसे प्रेरित हो सलार-चक्रमें घूमता रहता है। ११॥

रमत्यर्य्यया स्वष्ने मनसा देहवानिव । कर्मगर्मेगुणैदेंही गर्मे तटुपछभ्यते ॥ १४ ॥ नैते समावस्थामं यह जीव मनके हारा ही दूसरा शरीर

धारण करके क्रीडा करता है। उसी प्रकार वह कर्मगर्भित गुणोद्वारा गर्भमें उपकब्ध होता है। १४ !। कर्मणा वीजभूतेन चोद्यते यद यदिन्द्रियम ।

जायते तदहङ्कारान् रागयुक्तन चेतसा ॥ २५॥ बीनभूत कर्मचे जिस-जिस इन्द्रियको उत्पत्तिके लिये प्रेरणा प्राप्त होती है, रागयुक्त चित्त एव अहङ्कारसे नहीं चडी

इन्द्रिय प्रकट हो जाती है ॥ १५॥

शस्यागान्छ्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः। रूपयगात् तथा चञ्चर्याणं गन्धनित्रार्थया॥१६॥ शन्दके प्रति गाः सेनेके स्व

शब्दके प्रति राग होनेछे उस मावितालमा पुरुषकी अवणेन्द्रिय प्रकट होती है। रूपके प्रति राग होनेछे नेत्र और गन्य श्रहण करनेकी इच्छा होनेछे नाछिकाका प्राकट्य होता है॥ १६॥

स्पर्धाने त्वक् तथा वायुः प्राणापानव्यपाश्रयः। व्यानोदानौ समानश्च पञ्चथा देहचापनम् ॥ १७॥

सर्वके प्रति राग होनेस जा पहणापनम् ॥ १७ ॥ सर्वके प्रति राग होनेस जारेन्य और वायुका पाकस्य होता है। बायु प्राण और अपानका आश्रय है। वहीं उदान, व्यान तथा समान है। इस प्रकार वह पाँच करोंमें प्रकट हो इसीर-यात्राका निर्वाह करती है॥ १७ ॥ संजातेर्जायते गात्रैः कर्मजैर्वधर्मणा ਰਸ: । दुःखाद्यन्ते दुःखमध्येर्नरः शारीरमानसैः ॥ १८ ॥

मनुष्य जन्मकालमे पूर्णतः उत्पन्न हए कर्मजनित अङ्गी और सम्पूर्ण शरीरते युक्त होकर जन्म ग्रहण करता है। वह मनुष्य आदि। मध्य और अन्तर्मे भी शारीरिक और मानसिक द:खॉसे पीडित रहता है ॥ १८॥

दुःखं विद्यादुपादानादभिमानाच वर्षते। त्यागात तेभ्यो निरोधः स्यान्तिरोधज्ञो विमुच्यते ॥१९॥

शरीरके प्रहणमात्रसे दःखकी प्राप्ति निश्चित समझनी चाहिये। शरीरमें अभिमान करनेते उस दुःखकी चुद्धि होती है। अभिमानके त्यागरे उन दुःखींका अन्त होता है। जो दृश्लोंके अन्त होनेकी इस कलाको जानता है। वह मुक्त हो जाता है ॥ १९ ॥ **इन्डियाणां** रजस्येव मलयमभवावभी।

परीक्ष्य संबरेद विद्वान् यथावच्छास्रबक्षुपा॥ २०॥

इन्द्रियोंकी उत्पत्ति और छय-ये दोनों कार्य रजागुणमें ही होते हैं । विद्वान पुरुष शास्त्रहिए हन बातोंकी मली-मॉिंत परीक्षा करके यथोचित आचरण करे ॥ २० ॥ शानेन्द्रियाणीन्द्रियार्थान्नोपसर्पन्त्यतर्प्रलम् । पुनरहति ॥ २१ ॥ करणैदेंही न देहं जिसमें तब्जाका अमान है, उस प्रस्पको ये शानेन्द्रियाँ विषयोंकी प्राप्ति नहीं करातीं । इन्द्रियोंके विषयासक्ति रहित हो जानेपर देही पुनः शरीरको धारण नहीं करता ॥ २१ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि वार्ष्णयाच्यात्मकथने त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २१३॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मका कथनविषयक

दो सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१६ ॥

## चतुर्दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ब्रह्मचर्य तथा वैराग्यसे मुक्ति

भीष्म उवाच

अत्रोपायं प्रवस्यामि यथावच्छास्रचक्ष्मा । तस्वश्वानाश्चरन् राजन् प्राप्तुयात्परमां गतिम्॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन् ! अब मै तुम्हे शास्त्र-दृष्टिते मोक्षका यथावत् उपाय बताता हूँ । जास्त्रविहित कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करता हुआ मनुष्य तरवज्ञानसे

परमगतिको प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥ सर्वेषामेव भूतानां पुरुषः थेष्ठ उच्यते। पुरुषेभ्यो द्विजानाहर्द्धिजेभ्यो मन्त्रदर्शिनः॥ २॥ समस्त प्राणियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। मनुष्योंमें

द्विजोंको और द्विजोंमें मी मन्त्रद्रश (वेदश्) ब्राह्मणींको

श्रेष्ठ बताया गया है ॥ २ ॥

सर्वभृतात्मभृतास्ते सर्वज्ञाः सर्वदर्शिनः। वेदशास्त्रशास्त्रस्वार्थगतनिद्ययाः ॥ ३ ॥

वेद-शास्त्रोंके यथार्थ शादा ब्राह्मण समस्त भूतींके आत्माः सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं । उन्हे परमार्यतत्त्वका पूर्ण निम्नय

होता है ॥ ३॥ नेत्रहीनो यथा होकः क्रव्ह्याणि लमतेऽप्यनि । ब्रानहीनस्तथा लोके तसाज्शनविदोऽधिकाः॥ ४ ॥

जैसे नेत्रहीन पुरुष मार्गमें अकेळा होनेपर तरह-तरहके हु-ख पाता है। उसी प्रकार ससारमे जानहीन मनुष्यको भी अनेक प्रकारके कष्ट मोगने पडते हैं; इसल्पि शनी पुरुष ही सबसे श्रेष्ठ है।। ४।।

तांस्तातुपासते धर्मान् धर्मकामा यथागमम्। न त्वेषामर्थसामान्यमन्तरेण गुणानिमान्॥ ५॥

धर्मकी इच्छा रखनेवाले सनुष्य शास्त्रके अनुसार उनः उन यशादि सकाम धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं। किंतु आंगे बताये जानेवाले गुणींके विना इन्हें सबके लिये समानम्परी अमीष्ट मोक्ष नामक पुरुषार्थकी प्राप्ति नहीं होती॥ ५॥ वाग्देहमनसां शौचं क्षमा सत्यं धृतिः स्मृतिः। सर्वधर्मेषु धर्महा ज्ञापयन्ति गुणाञ्छभान् ॥ ६ ॥ वाणीः शरीर और मनकी पवित्रताः क्षमाः सत्यः धैर्य

और स्मृति-इन गुणोंको प्रायः सभी धर्मोके धर्मक पुरुष कल्याणकारी वताते हैं ॥ ६ ॥

यदिदं ब्रह्मणो रूपं ब्रह्मचर्यमिति स्मृतम्। परं तत् सर्वधर्मेभ्यस्तेन यान्ति परां गतिम्॥ ७ ॥ यह जो ब्रह्मचर्य नामक गुण है, इसे तो नास्त्रोम ब्रह्मका

स्तरूप ही बसाया गया है। यह सन धर्मोंसे श्रेष्ठ है। जलचर्यके पालनते मनुष्य परमपदको प्राप्त कर लेते हैं ॥ ७॥ यच्छव्यस्पर्शविवर्जितम् । **लिङ्गसंयोगहीनं** श्रोजेण श्रवणं चैव चशुपा चैव दर्शनम् ॥ ८ ॥

वाक्सम्भाषाप्रवृत्तं यत् तत्मनःपरिवर्जितम्। वुद्धा चाध्यवसीयीत ब्रह्मचर्यमकलमपम्॥ ९॥ बह परमपद पॉच प्राण, मन, बुढि और दशें इन्त्रियों है

संघातरूप शरीरके संयोगते शून्य है। शब्द और स्वर्शने रहित है। जो कानसे सुनता नहीं। ऑखसे देखना नहीं और बागी द्वारा कुछ बोलता नहीं है तथा जो मनसे भी रहित है। वही वह परमपद या ब्रहा है। मनुष्य झुद्धिके द्वारा उत्तक्त निधर करे और उसकी प्राप्तिके लिये निष्करक प्रश्नवांत्रका पालन करे ॥ ८-९ ॥

सम्यन्वृत्तिर्वेह्मलोकं प्राप्तुयान्मध्यमः सुरान् । द्विजात्र्योजायते विद्वान् कन्यसी वृत्तिमास्थितः॥१०॥

चो मनुष्य इस प्रतका अच्छी तरह पाउन करता है। वह ब्रह्मजेक प्राप्त कर लेता है। मध्यम श्रेणीक ब्रह्मचारीको देवताओंका लोक प्राप्त होता है और किन्छ श्रेणीका विद्वान् ब्रह्मचारी श्रेष्ठ ब्राह्मणके रूपमे जन्म लेता है॥ १०॥ घुटुष्करं ब्रह्मचर्यमुपायं तत्र मे श्र्यु॥ सम्प्रदीक्षमुदीर्णे च निग्रह्मीयाद द्विजो रजः॥ ११॥

ब्रह्मचर्यका पालन अत्यन्त कठिन है। उत्तके लिये जी. उपाय है। वह मुझले सुनो। ब्राह्मणको चाहिये कि जय रजी गुणकी कृत्ति प्रकट होने और बढ़ने लगे तो उसे रोक दें॥

योषितां न कया श्राव्या न निरीक्ष्या निरम्बराः । कथिञ्चद् दर्शनादासां दुर्वलानां विशेद्रजः॥ १२॥

िक्रयोंकी चर्चा न चुने। उन्हें नंगी शवस्थामें न देखे; क्योंकि यदि किसी प्रकार नमावस्थाओंमें उनुपर इहि चल्ची जाती है तो दुर्बल इदयबाले पुरुपेंके मनमें रजोगुण—राग या काममावका प्रवेश हो जाता है।। १२।।

रागोत्पन्नश्चरेत् कृच्छूं महातिः प्रविशेद्रः। सम्मः खण्ने च मनसा त्रिजीपेद्धमूर्पणम्॥ १३॥

ब्रह्मचारीके मनमें यदि राग या काम-विकार उत्पन्न हो जाय तो वह आत्मश्रद्धिके लिये हुन्द्र्रेत्रतका आचरण करे। यदि थीर्थकी हृद्धि होनेते उसे कामवेदना अधिक स्वता रही हो तो वह नदी या सरोबरके जलमें प्रवेश करके स्नान करे। यदि स्वामवस्थामें बीर्थपात हो जाय तो जलमें गोता स्नाकर मन-ही-मन तीन वार अध्यमेर्थण सुक्तका जप करे।। पाप्मालं निर्देहेदेयमन्ताभूतरजोमयम्। कानयुक्तेन मनसा संततेन विस्वश्चणः॥ १८॥

विवेकी पुरुषको इस प्रकार जानखुक एवं स्वयमशील मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें प्रकट हुए पापनय काम-विकारको दग्ध कर देना चाहिये ॥ १४॥

१. 'कुच्छू' शन्दसे प्राजागत्यक्रच्युका श्रष्ट्ण किया जाता है । प्राजागत्यक्रच्छूका विधान इस प्रकार है—

ज्यहः प्रातस्त्र्यहः सायः ज्यहमधादयाचितम् । त्र्यहः परः च नाशीयातः प्राजापत्योऽयमुस्यते ॥

( मगुरमृति ११ । ११२ ) तीन दिच केवल भात काल, तीन दिन केवल सावकाल तमा तीन दिनाक केवल स्थाचित मग्रका मोजन करे । फिर तीन दिनतक चवनास स्वर्षे । इसे प्रावापस्यकुच्छ कहा नाता है ।

२. अषमर्थणस्ता निम्नलिखित है—

श्चनञ्च सत्यश्चाभीकाचपसोऽध्यज्ञायतः । ततो राज्यज्ञायतः ततः सञ्जते जर्णनः । सञ्जत्यपंगरमिसवरसरो अज्ञायतः । जहोराज्ञाणि विदयदित्यस्य गिपतो वश्ची । सर्वाचन्द्रमधी शांतः वयापूर्वमञ्चन्यतः । दिव च पूपिनीक्षान्तरिक्षमणे सरः । कुणपामेध्यसंयुक्तं यहदन्छिद्रवन्धनम् । तङ्कद् हेहगतं विद्यादात्मानं देहवन्धनम् ॥ १५ ॥

गुरेंके समान अपवित्र एव मलबुक्त नाहियों जिस प्रकार देहके भीतर हटतापूर्वक वेंगी हुई हैं। उसी प्रकार (अजानते) उसके मीतर जीवाल्या भी हट वन्धनमें केंघा हुआ है। ऐसा जानना चाहिये॥ १५॥

वाविषत्तकफाद् रक्तं त्वड्यांसंस्नायुमस्थि च । मज्ञां देहं |शिराजालैस्तर्पयन्ति रसा नृणाम् ॥ १६ ॥

भोजनसे प्राप्त हुए रम नाहीनमूहीहारा सचरित होकर मनुष्पीके बात, पिच, कफ, रक्त, त्वचा, मास, रनायु, अखि, चर्यी एवं सम्पूर्ण धरीरको तुम एव पुष्ट करते हैं॥ द्वा विद्याद् धमन्योऽत्र पञ्चीन्द्रचगुणावहाः। याभिःसङ्क्षमाः प्रतायन्ते धमन्योऽन्याः सहस्रकाः॥१७॥

इस व्यक्तिक भीतर उपर्युक्त बात, वित्त आदि दस बर्खुओंको बहन करनेबाली दस ऐसी नाहियाँ है, जो पाँची हन्द्रियोंके चन्द आदि गुणींको ग्रहण करनेकी शक्ति प्राप्त करानेबाली हैं। उन्हेंकि साथ अन्य सहस्रों सून्म नाहियाँ सारे नारीस कैसी हुई है॥ १७॥

प्यमेताः शिरा नधो रसोदा देहसागरम्। तर्पयन्ति यथाकालमापमा ६व सागरम्॥ १८॥ केते नदियां अपने जलसे यथासम्य समुद्रको तस करती

रहती हैं, उसी प्रकार रक्को वहानेवाली ये नाइन्यि निद्धाँ हस देह-सागरको तृप्त किया करती हैं ॥ १८ ॥ मध्ये च हृदयस्पैका शिरा तज्ञ मनोवहा । शुक्रं संकल्पजं नृष्णं सर्वगात्रैर्विसञ्जति ॥ १९ ॥

हृदयके मध्यभायमें एक मनोबहा नामको नाङ्गी है। जो पुरुगोंके कामविषयक सकत्पके द्वारा सारे हारीरसे वीर्यको खींचकर चाहर निकाल देती है।। १९॥ सर्वेगात्रप्रताधिन्यस्तस्या हासुगताः शिराः।

नेश्रयोः प्रतिपद्यन्ते वहन्त्यस्तैजसं गुणम् ॥ २०॥ उस नाहीके पीछे चलनेवाली और समूर्ण शरीरमं कैली हुई अन्य जाहियाँ तैजस गुणस्य प्रहणको शक्तिको वहन करती हुई नेत्रीतक पहुँचती है ॥ २०॥

पयस्पतिहितं सपिर्यद्वन्तिर्मथ्यते सज्जैः । द्युक्तं निर्मय्यते तद्वद् देहसंकरपज्ञैः सज्जैः ॥ २१ ॥

जित प्रकार दूधमें छिपे हुए वीको मयानीते मयकर अल्प किया जाता है। उसी प्रकार देहल सकल्प और इन्द्रियोंते होनेबाठे क्रियोंके दर्जन एव स्पर्ग आदिसे मियत होकर पुरुषका नीर्य बाहर निकल जाता है ॥ २१ ॥ स्वप्नेऽप्येयं यथाम्येति मनःसंकल्पजं रजः। शुक्र संकल्पजं देहात् स्जल्पस्य मनोवहा ॥ २२ ॥

केंवे स्वप्नमें सवर्ग न होनेपर भी मनके सकरपते उत्पन्न हुआ स्वीतिययंक राग उपिखत हो जाता है। उसी प्रकार मनोवहा नाडी पुरुपके शरीरसे सकल्पजनित वीर्यका निःसारण

कर देती है।। २२।।

तच्छ्कसम्भवम् । महर्षिर्भगवानत्रिवेंद तस्मादिन्द्रियमुच्यते ॥ २३ ॥ त्रिबीजमिन्द्रदैवत्य<u>ं</u>

भगवान महर्षि अत्रि वीर्यकी उत्पत्ति और गतिको जानते हैं तथा ऐसा कहते हैं कि मनीवहा नाडी, सकल्प और अन्न-ये तीन ही वीर्यके कारण हैं। इस वीर्यका देवता इन्द्र हैं। इसलिये इसे इन्द्रिय कहते हैं ॥ २३ ॥

ये वे शुक्रगति विद्युर्भृतसंकरकारिकाम्। विरागा दग्धदोषास्ते नाप्नुयुर्देहसम्भवम् ॥ २४॥

जो यह जानते है कि वीर्यकी गति ही सम्पूर्ण प्राणियोमें वर्णसकरता उत्पन्न करनेवाळी है, वे विरक्त हो अपने सारे दोषोको भस्म कर डालते हैं; इसलिये वे पुनः देहके बन्धनमें नहीं पड़ते ॥ २४ ॥

गुणानां साम्यमागम्य मनसैव मनोवहम्। देहकर्मा चदन् प्राणानन्तकाले विमुच्यते॥ २५॥

जो कैयल शरीरकी रक्षाके लिये भोजन आदि कर्म करता है। वह अभ्यासके वस्रवे गुणोकी साम्यावस्थारूप निर्विकल्प समाथि प्राप्त करके मनके द्वारा मनोवहा नाडीको संयममे रखते हुए अन्तकालमें प्राणोको सुष्मणा मार्गसे ले जाकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ २५ ॥

भविता मनसो ज्ञानं मन एव प्रजायते। ज्योतिप्मविरजो नित्यं मन्त्रसिद्धं महात्मनाम ॥ २६ ॥

उन महात्माओं के मनमे तत्त्वजानका उदय हो नाता है: क्योंकि प्रणवीपासनासे परिशुद्ध हुआ उनका मन नित्य प्रकाञमय और निर्मल हो जाता है ॥ २६ ॥

तसात तदभिघाताय कर्म क्रयोदकलमपम्। रजस्तमश्च हित्वेह यथेष्टां गतिमाप्नयात ॥ २७॥

अतः मनको वशमें करनेके लिये मनुष्यको निदींप एव निष्काम कर्म करने चाहिये । ऐसा करनेसे वह रजोगण और तमोगुणसे छूटकर इच्छानुसार गति प्राप्त कर हेता है॥२७॥

तरुणाधिगतं ज्ञानं जरादुर्वलतां विपक्कवृद्धिः कालेन आदत्ते मानसं यलम् ॥ २८॥

युवावस्थामे प्राप्त किया हुआ ज्ञान प्रायः वुटापेमें धीग हो जाता है। परंतु परिपक्वबुद्धि मनुष्य समयानुसार ऐसा मानसिक बल प्राप्त कर लेता है। जिससे उसका शान कभी स्रीण नहीं होता ।। २८ ।।

पन्थानमतीत्य गुणवन्धनम्। सदर्गमिव यथा पश्येत तथा दोपानतीत्यामृतमहत्ते॥ २९॥ वह परिपक्त बुद्धिवाला मनुष्य अत्यन्त दुर्गम मार्गके

समान गुणोंके बन्धनको पार करके जैसे-जैसे अपने दोपदेखता है, वैसे ही वैसे उन्हें लॉघकर अमृतमय परमात्मपदको प्राप्त कर लेता है ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वाण मोक्षधमेपर्वाण वार्ष्णयाप्यात्मकवने चतुर्वशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपर्वके अन्तर्भत सोखवर्मपर्वमें श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मकवनविषयक दो सी चौदहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २१४ ॥

# पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये प्रयत करनेका उपदेश

भीष्म उवाच

दुरन्तेष्विन्द्रियार्थेषु सक्ताः सीद्दन्ति जन्तवः । ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | इन्द्रियोंके विषयोंका पार पाना बहुत कठिन है । जो प्राणी उनमें आरक्त होते हैं, वे दुःख भोगते रहते हैं और जो महात्मा उनमे आएक नहीं होते, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १॥

ज्यमृत्युजरादुःखैर्व्याधिभिर्मानसङ्ग्रमैः दृष्ट्वेच संततं लोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्॥ २॥

यह जगत् जन्मः मृत्यु और वृद्धावस्थाके दुःखीः, नाना प्रकारके रोगो तथा मानविक चिन्ताओं वे व्यास है। ऐसा समझकर बुद्धिमान् पुरुषको मोक्षके लिये ही प्रयत्न करना चाहिये॥ २॥

वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शुचिः स्यादनहंस्रतः।

प्रशान्तो श्रानवान् भिश्चनिंरपेक्षश्चरेत् सुखम् ॥ १ ॥

वह मनः वाणी और शरीरमे पवित्र रहकर अहद्वार श्रून्य, श्रान्तिचत्तः ज्ञानवात् एव निःस्पृह होकर भिआवृत्तिने निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे ॥ ३ ॥

अथवा मनसः सङ्गं पदयेद् भृतानुकम्पया। तत्राप्युपेक्षां कुर्वीत झात्वा कर्मफलें जगत्॥ ४॥

श्रयवा प्राणियोपर दया करते रहनेछे भी मोहवदा उनके प्रति मनमें आधिक हो जाती है। इस बातपर दृष्टिगत करे और यह समझकर कि सारा जगत् अपने-अपने कर्मोंना पत मोग रहा है। सनके प्रति उपेक्षामान रखे ॥ ४॥ यत् कृतं स्याच्छुभं कर्मे पापं चा यदि वादनुते ।

तस्माच्छुभानि कर्माणि कुर्याद् चा बुद्धिकर्मभिः॥५॥ मतुष्य शुम या अशुम जैसा भी कर्म करता है, उनका

फल उसे खय ही भोगना पड़ता है। इमलिये मन, बुद्धि और

क्रियाके द्वारा सदा ग्रम कर्मोका ही आचरण करे ॥ ५ ॥ अर्हिसा सत्यवचनं सर्वभूतेषु चार्जवम् । क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्यैते स सुद्धी भवेत् ॥ ६ ॥

अहिंशा, सत्यभाषण, समसा प्राणियोंके प्रति सरक्यापूर्ण वर्ताव, क्षमा तथा प्रमादश्यस्था-ये गुण जिस पुरुपमें विद्यमान हों, वहीं सुखी होता है ॥ ६ ॥ यक्ष्येनं परमं धर्म सर्वभृतसुखावहम् ।

यद्येनं परमं धर्मे सर्वेभृतसुखावहम् । दुःखाक्षिःसरणं वेद सर्वेकः स सुखी भवेत् ॥ ७ ॥ जो मनुष्य इस अहिंग आदि परम घर्मको समस्त्रपाणियोंके

जा अनुष्य ६च आहणा आद परम समका समस्त आणयाक िरुये सुखद और दु.खिनवारक जानता है। यही धर्वज्ञ है और वडी सुखी होता है। । ।।

तसात् समाहितं बुद्धया मनो भूतेषु धारयेत् । नापथ्यायेत्र स्पृहयेत्रायद्धं चिन्तयेदसत्॥ ८॥

नापण्यायक्ष स्पृष्ट्यकायम् चिन्तयस्तत्॥ ८॥ अथामोधप्रयत्तेन मनो शाने निवेदायत्। याचामोधप्रयासेन मनोश्चं तत् प्रवर्तते॥ ९॥ इसलिये दुदिके द्वारा मनको समाहित करके समस्त

प्राणियोंमें स्थित परमात्मामें छगावे । किसीका अदिन सोचेः अवम्मव वस्तुकी कामना न करेः मिष्यापदार्थोंकी चिन्ता न करे और सफल प्रयत्न करके मनको ज्ञानके साधनमें छगा दे । वेदान्त-वांक्षोंके अवण तथा सुदृढ प्रयत्ने उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है ॥ ८-९ ॥

्राच्या च सद्वाक्यं धर्मे स्क्ष्ममवेश्वता । स्वयां वाचमहिंस्रां च बदेदनपवादिनीम् ॥ १० ॥ कत्कापेतामपरुपामनुशंसामपेशुनाम् । ईहगरुपं च वक्तस्यमविश्वितेन चेतसा ॥ ११ ॥

नो स्हम घर्मको देखता और उत्तम वचन वोलना चाहवा हो, उसको ऐसी वात कहनी चाहिये जोसत्य होनेक साथ ही हिंसा और परिनन्दाचे रहित हो। जिसमें शठता, कठोरता, बूरता और चुगली आदि दोर्गोका पर्वया अमाव हो। ऐसी वाणी भी बहुत योडी मात्रामें और सुस्थिर चित्तते वोलनी चाहिये॥१०-११॥

वाक्यवद्योहि खंसारोविरामाद् व्याहरेद् यदि । वुद्धश्वाप्यतुमुद्दीतेन मनसा कर्म तामसम् ॥ १२ ॥ संसरका सारा न्यवहार वाणीते ही वैंघा हुआ है, अतः

प्राचित विशेष हो तथा हुआ है। अतः सदा उत्तम वाणी ही वोले और यदि वैराग्य हो तो हुद्धिक हारा मनको बहार्ये करके अपने किये हुए हिंसादि वामस कर्मोंको भी लोगींसे कह दें ( क्योंकि प्रकाशित कर देनेसे पापकी मात्रा घट जाती है ) ॥१२ ॥

रजोभूतैर्दि करणैः कर्भीण प्रतिपद्यते । स दुःखं प्राप्य छोकेऽस्मिन् नरकायोपपद्यते । तसान्मनोवाक्शरीरैराचरेद् वैर्यमात्मनः ॥ १३॥

रजोताुणसे प्रमावित हुई इन्द्रियोंकी प्रेरणाते मनुष्य विषयमोगरूप कर्मोमें प्रष्टुत होता है और इस छोक्रमें दुःख

मोगकर अन्तमें नरकगामी होता है। अतः मनः वाणी और शरीरदारा ऐसा कार्य करेः जिससे अपनेको पैर्व प्राप्त हो॥१३॥ प्रकीणेमेषभारं हि यद्वद धार्येत दस्युभिः।

वकीर्णमेषभारं हि यद्वद् धायतः दस्युभिः। प्रतिस्रोमां दिशं बुद्ध्वा संसारमबुधास्तथा ॥१४॥

बेंते चोर या छंटेरे किसीकी भेड़को मारकर उने क्येपर उटाये हुए जनतक मागते हैं, तनतक उन्हें सारी दिशाओं में पकड़े बानिका मय नता रहता है और जय मार्गको प्रतिकृत्व समझकर उस भेड़के बोझको अपने कघेसे उतार फॅकते हैं। तय अपनी अमीए दिशाको सुखपूर्वक चले जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य जनतक सांसारिक कर्मरूप योझको टोते हैं, तनतक उन्हें सर्वत्र भय नना रहता है और जन उसे त्याग देते हैं, तव शानितके मागी हो जाते हैं।। १४॥

तमेव च यथा दस्युः शिष्त्वा गच्छेन्छित्रां दिशम् । तथा रजस्तमःकर्माण्युत्तरुज्य प्राप्तुयाच्छुभम् ॥ १५ ॥

नेते चोर या डाकू जब उस चोरीके मानका बोझ उतार फ्रेंकता है। तब जहाँ उसे छुल मिलनेकी आशा होती है। उस दिशामें अनायात चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य राजल और तामत कर्मोंको स्थागकर छुमगतिप्राप्त कर लेताहै।।१५॥ तिःसंदिग्धमनीहो ये मुकः सर्वयरिष्ठहैः। विविक्तचारी लच्चादी तपस्वी नियतेन्द्रियः॥ १६॥ द्वानदम्धपरिफ्लेशः प्रयोगरितरात्मवान्। निष्पचारेण मनसा परं तद्विगचन्छति॥ १७॥

जो खन प्रकारके छंमहरे रहितः निरीहः एकान्तवासीः अख्याहारीः तपस्ती और जितेन्द्रिय है। जिसके सम्पूर्ण क्लेश्च शानान्ति देश्य हो गये हैं तथा जो योगानुष्ठानका प्रेमी और मनको बश्में रखनेबाला है। वह अपने निश्चल चित्तके द्वारा उस परमहा रामान्त्री निःस्टेह प्राप्त कर लेता है॥१६-१७॥ भ्रतिमानात्मवान् सुर्विद्ध निग्रह्मीयादसंद्रायम् ।

राजानाचार अध्य ानगृह्यायास्त्रायम् । भनो गुद्धत्या निगृह्यायास् विषयानानसाऽऽरमनः॥१८॥ बुद्धिमान् एव धीर पुरुपको चाहिये कि वह बुद्धिको निरवय ही अपने वहामें करे। फिर बुद्धिके द्वारा मनको और मनके द्वारा अपनी इन्द्रियोंको विपर्योक्षी ओरसे रोककर अपने अधीन करे॥१८॥

निगृहीतेन्द्रियस्थास्य कुर्वाणस्य मनो चरो। देवतास्तत् पकारान्ते हृष्टा यान्ति तमीश्वरम् ॥ १९ ॥

इस प्रकार जिसने इन्द्रियोंको बहामें करके मनको अपने अधीन कर लिया है। उस अवख्यामें उसकी इन्द्रियोंके अधिवातु-देवता प्रस्कारासे प्रकाशित होने लगते हैं और ईरवरकी ओर प्रमुख हो जाते हैं॥ १९॥

ताभिः संयुक्तमनसो ब्रह्म तत् सम्प्रकाशते । शनैश्चोपगते सत्त्वे ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २०॥

उन इन्द्रियदेवताओंले जिसका मन संयुक्त हो गया है, उसके अन्तःकरणमें परव्रहा परमात्मा प्रकाशित हो उठता है। फिर धीरे-धीरे सस्वगुण प्राप्त होनेपर वह मनुष्य ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ २०॥

अथवा न प्रवर्तेत योगतन्त्रैरुपक्रमेत्। येन तन्त्रयतस्तन्त्रं वृत्तिः स्यात् तत् तदाचरेत्॥२१॥

अथवा यदि पूर्वोक्तरूपले उसके मीतर ब्रह्म प्रकाशित न हो तो वह योगी योगप्रधान उपायोद्वारा अभ्याल आरम्भ करें । जिस हेतुसे योगाभ्याल करते हुए योगीकी ब्रह्ममें ही स्थिति हो। वह उसी-उसीका अनुष्ठान करे ॥ २१ ॥

कणकुल्माषिण्याकशाकयावकसक्तवः । तथा मूलफलं मैक्यं पर्यायेणोपयोजयेत्॥ २२॥

अनके दाने, उड़द, तिलकी खली, वाग, जौकी लखी, सत्तू, मूल और फल जो कुछ भी मिक्षामें मिल जाय, कमशः उसी अन्नते योगी अपने जीवनका निर्वाह करे ॥ २२ ॥ आहारिनयमं चैच देशे काले च सास्विकम् । सस् परीक्ष्यानुवर्तेत तत्प्रचूस्यनुपूर्वकम् ॥ २३ ॥

देश और कालके अनुसार सास्विक आहार प्रहण करनेका नियम रक्षे । उस आहारके दोष-गुणकी परीक्षा करके यदि वह- योगिविद्धिके अनुकूल हो तो उसे उपयोगमे छे ॥ २३ ॥ प्रयुक्तं नोपसन्येत शनैरिद्धिमिवेन्ध्येत् । स्नानान्वितं तथा झानमकंवत् सम्प्रकाशते ॥ २४ ॥ साधा आरम्म कर देनेपर उसे बीचमे न रोके । कैसे आग घीर-घीरे तेज की जाती हैं। उसी प्रकार शानके राधनारे शनै:-शनै: उद्दीपित करें । ऐसा करनेमें शान सूर्यके स्मान प्रकाशित होने लगता है ॥ २४ ॥

हानाधिष्टानमङ्गानं त्री होकानधितिष्टति । विद्यानातुगतं हानमङ्गानेनापरुप्यते ॥ २५॥

अद्यानका अधिष्ठान भी जान ही है, जो तीनों होतेंने न्यास है । अञ्चानके द्वारा विज्ञानकुक्त जानका हाउ होता है ॥ २५॥

पृथक्तवात् सम्प्रयोगाच नास् युर्वेद शाश्वतम् । स तयोरपवर्गश्चो वीतरागो विमुच्यते ॥ २६ ॥

श्चाकोंमें कहीं जीवात्मा और परमात्माकी प्रथकाका प्रतिपादन करनेवाले बचन उपलब्ध होते हैं और कहीं उनकी एकताका । यह परस्पर विरोध देखकर दोपहिंग करतेहुए सनातन शानको प्राप्त करें। जो उन दोनों प्रकारक वचनोंना तात्पर्य समझकर मोक्षके तत्त्वको जान लेता है, वह बीतराग पुरुष ससारवन्यनसे सुक हो जाता है।। २६॥

ततो बीतजरामृत्युकात्वा ब्रह्म सनातनम् । अमृतं तद्वाप्नोति यस् तद्धरमव्ययम् ॥ २७ ॥

ऐसा पुरुष जरा और मृत्युका उल्ल्ड्डनकर सनातन ब्रह्मको जानकर उस श्रद्धरा श्रविकारी एवं अमृत ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है !! २७ !!

**इ**ति श्रीमहाभारते द्वान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वाष्णेयाध्यासकथने पद्धदशाधिकद्विशक्तमोऽध्यायः ॥ २१५ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचर्यपर्वमें श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यात्मतस्यका वर्णनिवयक दो सौ पंद्रहर्वे अस्याम पूरा हुआ ॥ २९५ ॥

# षोडशाधिकद्विशततमो*ऽ*ध्यायः

स्तप्न और सुपुप्ति-अवस्थामें मनकी स्थिति तथा गुणातीत ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय

भीष्म उवाच

निष्कत्मपं ब्रह्मचर्यमिन्छता चरितुं सदा। निद्रा सर्वात्मना त्याज्या खप्नदोषानवेसता॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं —राजन् । सदा निष्कलंक ब्रह्मचर्व-व्रतका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकी खप्नके दोषोपर हिंह रखते हुए सब प्रकारते निद्राका परित्याग कर देना चाहिये ॥ १ ॥

बाह्य ॥ २ ॥ स्वन्ते हि रजसा देही तमसा चाभिभूयते । देहान्तरमिचापन्नश्चरत्युपगतस्तृहः ॥ २

स्वप्नमे जीवको प्रायः रजोगुण और तमोगुण दवा छेते हैं। बहु कामनायुक्त होकर दूसरे शरीरको प्राप्त हुएकी मॉति विचरता है ॥ २ ॥

श्रानाभ्यासाज्ञागरणं जिश्वासार्थमनन्वरम्। विश्वानाभिनिवेशासु स जागर्त्यनिशं सदा॥३॥ सनुष्यमं पहले तो जानका अम्पार करने हो जागने ही आदत होती है। तासहचात् विचार करनेके लिये जागना अनिवार्य हो जाता है तथा जो तत्त्रज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह ती ब्रह्ममें निरस्तर जागता ही रहता है।। है।।

वह तो ब्रह्म निर्त्य आवात है रिकार है । अन्य ब्रह्म निर्देश का निर्देश के विषयमित । अन्य अर्थितिरिन्द्रियेदेही चर्तते दहवानिय ॥ अन्य

यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रस्त उठाता है कि स्वप्तमं जो यह देहादि पदार्थ दिखायी देता है। स्वप्त है ! ( स्वप्त है पा स्वप्त है । स्वप्त है पा स्वप्त है । स्वप्त है पा स्वप्त है जो ठीक नहीं। स्वप्ति है निया स्वप्त है जिस स्वप्त है जिस स्वप्त है जिस स्वप्त है । स्वप्त स्वप्त है । स्वप्त स्वप्त

क्योंकि जो सर्वया असत् है। (जैसे आकाशका पुष्प ) उसकी प्रतीति ही नहीं होती ॥ ४॥

अत्रोच्यते यथा होतद् वेद योगेश्वरो हरिः। तथैतदुपपन्नार्थे वर्णयन्ति महर्षयः॥५॥

अब यहाँ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जाता है। यह स्वप्न-जगत् जैसा है। उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही जानते हैं। पर जैसा श्रीहरि सानते हैं। वैसा ही प्रहर्षि भी उसका वर्णन करते हैं। उनका वह वर्णन श्रुक्तिस्वत भी है॥ ५॥

इन्द्रियाणां श्रमात् खप्तमाहुः सर्वगतं द्युधाः । मनसस्त्वप्रजीनत्वात् तत् तदाहुर्निदर्शनम् ॥ ६ ॥

विद्वान् महर्षियोंका कहना है कि जाग्रत्-अवस्थामें निरन्तर शब्द आदि विश्वयोंको प्रहण करते-करते श्रोत्र आदि हिन्दयाँ जह यक जाती हैं। तय सभी प्राणियोंके अनुस्वमें आनेवाला बन्दान्त दिखायी देने रुगता है। उस समय हिन्द्रसोंके रूप होनेपर भी मनका रूप नहीं होता है, हरारुपे वह समस विश्वयोंका जो मनसे अनुस्यक करता है। वहीं स्वन्य कहलाता है। इस विश्वयमें प्रसिद्ध हष्टान्त बताया जाता है।। ६॥ कार्ये ट्यासक्तमनसः संकदस्यो जाग्रतो ह्यपि। यहम्मनोरयेश्वयं स्वप्ने सहस्मतोग्रतम्॥ ॥ ॥॥

जैसे जामत्-अवसामें निमित्र कार्योमें आसक-वित्त हुए मनुष्पके चकल मनोराज्यकी ही निभृति हैं। उडी मकार खन्मके मात्र भी मनसे ही सम्भव्य रखते हैं। ॥ ॥ संस्कारपणामसंस्थानां कामान्या मनुशाल्यका

संस्काराणामसंख्यानां कामातमा तदवाप्तुयात् । मनसम्तर्हितं सर्चे स घेदोत्तमपूरुवः॥ ८॥ कामनाओंमें जिसका मन आसक है। वह पुरुप सप्तमें

असल्य सस्कारीने अनुसार अनेक हश्योंको देखता है। वे समत सस्कार उसके मनमें ही छिपे रहते हैं, जिन्हें वह सर्वक्षेष्ठ अन्तर्यामी पुरुप परमातमा जानता है॥ ८॥ स्राणानामणि स्वीवन स्वीवत

गुणानामपि यद्येतत् कर्मणा चान्युपस्थितम् । वत् तच्छंसन्ति भ्तानि मनो यद्गावितं यथा॥ ९ ॥

कमोंके अनुसार सन्तादि गुजॉमेंसे यदि यह सच्च, रज या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है। उससे मनवर जर जैसे सस्कार पड़ते हैं अथवा जब जिस्न कमसे मन भावित होता है, उस समय सहमभूत स्वप्नमें वैसे ही आकार प्रकट कर देते हैं॥ ९॥

ततस्तमुपसर्पन्ति गुणा राजसतामसाः। सात्तिका वा यथायोगमानन्तर्यफ्लोदयम्॥१०॥

उत स्वनका दर्शन होते ही सांक्षिक राज्य अयवा तामस गुण वधायोग्य सुख-दुःखरूप फळका अनुमन कराने-के ळिथे उनके पास आ पहुँचते हैं ॥ १० ॥ ततः पह्यन्यसम्बुद्ध-वा वातिपत्तकफोत्तरान्। रजस्तमोगतैभीवेसत्स्पाहुर्वुरस्ययम् ॥ ११ ॥ तदनन्तर भनुष्य ह्वप्नसे अञ्चानवश यातः पित्त या कफकी प्रधानतावे युक्त तथा कामः मोह आदि राजसः तामस भावेंसि व्याप्त नाना प्रकारके शरीरोंका दर्शन करते है। तस्वश्चान हुए विना उस खप्नदर्शनको छाँघना अत्यन्त कठिन बताया गया है। ११ १।

प्रसन्नैरिन्द्रियेर्यंद्यत् संकलपयति मानसम् । तत् सत् सप्नेऽप्युपगते मनो हृत्यन्निरीक्षते॥ १२॥

जामत्-अवस्थामें प्रचन इन्द्रियोंके द्वारा मनुष्य अपने मनमें जो-जो ककस्प करता है। खन्नावस्था आनेपर भी उसका यह मन इष्यूर्वक उसी-उसी सकस्पको पूर्ण होता देखा करता है ॥ १२ ॥

व्यापकं सर्वभूतेषु वर्ततेऽप्रतिघं मनः। आतमप्रभावात् विद्यात् सर्वो द्यातमनि देवताः॥ १३॥

मनकी सर्वेत्र अवाध गति है। वह अपने अधिष्ठात-भूत आत्माके ही प्रमावते सम्पूर्ण भूतोंमे ध्यास है। अतः शास्मा-फो अवस्य जानना चाहिये। क्योंकि सभी देवता आत्मामे ही स्थित है।। १३॥

मनस्यन्तिहितं द्वारं देहमास्थाय मानुपम् । यद् यत् सदसदय्यकं स्विपत्यस्मिश्रिदर्शनम् । सर्वभूतातममृतस्यं तमय्यातमगुणं विदुः॥ १४॥

खप्त-दर्शनका द्वारभूत जो स्यूष्ट मानव देह है। बहु धुपुति-अवस्थामें मनमें लीन हो जाता है। उसी देहका आध्य ले मन अव्यक्त सदसत्सरूप एवं सासीभूत आत्माको प्राप्त होता है। यह आत्मा सम्यूर्ण मुत्तीके आत्मभूत है। शानी पुरुष उसे अध्यातमगुणने युक्त मानते हैं॥ १४॥

ि जेले मनसा यश्च संकल्पादेश्वरं गुणम् । आतमप्रसादं तं विद्यात सर्वा ह्यात्मिन देवताः ॥१५॥

बो योगी मनके द्वारा सकत्वते ही हंभरीय गुणको पाना चाहता है, वह उस आन्यप्रसादको माप्त कर लेता है। क्योंकि सम्पूर्ण देवता आत्मामे ही स्वित हैं॥ १५॥ प्रवं हि तरसा युक्तमकेवन् तमसः परम्। त्रैळोक्यप्रकृतिर्वेही समसोऽन्ते महेश्वरः॥ १६॥

इस प्रकार तपस्याचे युक्त हुआ मन अज्ञानान्यकारसे अपर उठकर सर्वके समान जानमय प्रकाशसे प्रकाशित होने खगता है। जीवात्मा तीनों छोकोंका कारणभूत ब्रह्म ही है। वह अज्ञान निवृत्तिके पश्चात् महेश्वर (विशुद्ध परमात्मा) रूपचे प्रतिष्ठित होता है॥ १६॥

वपो ह्यधिष्ठितं देवैस्तपोष्टमसुरैस्तमः। एतद् देवासुरैर्गुप्तं तदाहुर्बोनळक्षणम्॥१७॥

देवताओंने तपका आश्रय िया है और असुरीने तपस्मामें विप्म डाल्नेवाले दम्भ, दर्ग आदि तमको अपनाया है; परतु बद्धतस्य देवताओं और असुरीते हिष्मा हुआ है; तत्वज्ञ पुरुष हते ज्ञानस्वरूप बताते हैं ॥ १७ ॥ सत्त्वं रजस्तमश्चेति देवासुरगुणान् विदुः। सत्त्वं देवगुणं विद्यादितरावासुरौ गुणौ॥१८॥

सस्वतुणः रजोतुण और तमोगुण-इन्हे देवताओ और असुरोंका गुण माना गया है । इनमें सन्त्र तो देवताओका गुण और शेष दोनों असरोंके गुण हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्म तत् परमं ज्ञानममृतं ज्योतिरक्षरम्। ये विदुर्भावितात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥ १९॥

ब्रह्म इन सभी गुणोरे अतीतः अक्षरः अमृतः स्वयंप्रकाश

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वार्ष्णैयाध्यात्मकथने पोडशाधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २१६ ॥

और शानखरूप है। जो शुद्ध अन्त.करणवांत्र महाना उसे जानते हैं। वे परमगतिको प्राप्त हो जाते है ॥ १९॥

हेत्रमच्छक्यमाख्यात्रमेतावङ्शानचक्षपा प्रत्याहारेण वा शक्यमक्षरं ब्रह्म वेदितुम् ॥ २०॥

ज्ञानमयी दृष्टि रखनेवाले महापुरुप ही ब्रह्मके विषयंन यक्तिसगत बात कह सकते हैं अथवा मन और इन्टियोगे विषयोंकी ओरसे हटाकर एकामचित्त हो चिन्तन करनेसे भी

ब्रह्मका साक्षात्कार हो सकता है ॥ २० ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपूर्वमें श्रीकृष्णसम्बन्धी अध्यारमका कथनिवयक

दो सीसोलहर्वी अध्याय पूरा हुआ ॥ २१६ ॥

# सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

सन्चिदानन्दघन परमात्मा, ददयवर्ग प्रकृति और पुरुष(जीवात्मा) उन चारोंके ज्ञानसे म्रुक्तिका कथन तथा परमात्मप्राप्तिके अन्य साधनोंका भी वर्णन

भीष्म उवाच

न स घेद परं ब्रह्म यो न घेद चतुष्टयम्। व्यक्ताव्यक्तं च यत् तत्त्वं सम्प्रोक्तं परमर्षिणा ॥ १ ॥ व्यक्तं मृत्युमुखं विद्यादव्यक्तममृतं पदम्। धर्ममृषिर्नारायणोऽव्रवीत ॥ २ ॥ प्रवृत्तिलक्षणं तत्रैवावस्थितं सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्। निवृत्तिलक्षणं धर्ममन्यकं ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ३ ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन् ! जोमनुष्य सन्चिदानन्द-घन परमात्माः दृश्यवर्ग तथा प्रकृति और पुरुष---इन चारीकी नहीं जानता है। वह परब्रह्म परमात्माको नहीं जानता है। परम ऋषि नारायणने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्वका प्रतिपादन किया है। उसमे व्यक्त ( दृश्यवर्ग ) को मृत्युके मुखमे पड़नेवाला जाने और अध्यक्तको अमृतपद समझे तथा नारायण ऋपिने जिस प्रवृत्तिरूप धर्मका प्रतिपादन किया है। उसीपर चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी प्रतिष्ठित है। निवृत्तिरूप जो धर्म है। वह अन्यक्त सनातन ब्रहास्वरूप है ॥ १-३॥

प्रजापतिरथाववीत । धर्म प्रवृत्तिलक्षणं प्रवृत्तिः पुनरावृत्तिर्निवृत्तिः परमा गतिः॥ ४ ॥

प्रजापति ब्रह्माजीने प्रवृत्तिरूप धर्मका उपदेश दिया है परतु प्रवृत्तिरूप धर्म पुनरावृत्तिका कारण है। उसके आचरण-से सतारमें बारवार जन्म लेना पड़ता है और निवृत्तिरूप धर्म प्रमगतिकी प्राप्ति करानेवाला है॥ ४॥

तां गतिं परमामेति निचृत्तिपरमो मुनिः। ज्ञानतत्त्वपरो नित्यं शुभाशुभनिदर्शकः॥ ५॥

जो सदा ज्ञानतत्त्वके चिन्तनमे संलग्न रहनेवालाः ग्रुम और अग्रुमको ( ज्ञाननेत्रींके द्वारा तत्त्वते ) देखनेवाळा तथा

निवृत्तिपरायण सुनि है। वही उस परमगितको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

विश्वयावव्यक्तपुरुपातुभौ तदेवमेती अन्यक्तपुरुषाभ्यां तु यत् खादन्यन्महत्तरम् ॥ ६ ॥ तं विशेषमवेक्षेत विशेषण विचक्षणः।

इस प्रकार विचारशील पुरुपको चाहिये कि वह पहले अब्येक ( प्रकृति ) और पुरुप ( नीवात्मा )—इन दोनींका ज्ञान प्राप्त करे; फिर इन दोनींते श्रेष्ठ जो परम महान पुरुपो-त्तम तस्व है। उसका विशेषरूपक्षे जान प्राप्त करे ॥ ६५ ॥ अताद्यन्ताबुभावेतावलिङ्गौ चाप्युभाविष ॥ ७ ॥ उभी नित्यावविचली महद्भवश्च महत्तरी। ह्यन्यद्विद्येपणम् ॥ ८ ॥

सामान्यमेत्रस्योरेवं ये प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा ) दोनों ही अनादि और अनन्त हैं भे दोनों ही अलिङ निराकार ह तथा दोनों ही नित्या अविचल और महान्से भी महान् है। ये सर वार्ते इन दोनोमे समानरूपते पायी जाती है। परतु इनमे जो अन्तर या चैलक्षण्य है। वह दूखरा ही है। जिमे बताया जावा है ॥ ७-८ ॥

प्रकृत्या सर्गधर्मिण्या तथा निगुणधर्मया। विपरीतमतो विद्यात् क्षेत्रजस्य खलक्षणम्॥ ९॥

प्रकृति त्रिगुणमयी है । ब्रह्मके सकाजाने सृष्टि करना उनरा सहज धर्म है। किंतु क्षेत्रज अयवा पुरुष्के स्वरतको प्रकृतिन सर्वथा विपरीत ( विलक्षण ) जानना चाहिये ॥ ५॥

१. इससे पूर्व पहले, दूसरे और तीसरे दरोतीमें अध्य शब्द परमारमाका वाचक है और यहाँ शब्यक्त' शब्द प्रतित

वाचयः समझना चाहिये । प्रकृति प्रवाहरूपसे अनादि और अनन्न ई तथा दृरा

( जीवातमा ) स्वरूपसे ।

मकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणान्वितम्। पुरुषाचेताचलिङ्गत्वादसंहतौ ॥ १० ॥ अचाहाँ

वह स्वयं गुणोंसे रहित तथा प्रकृतिके विकारों (कार्यों ) का द्रष्टा है। ये दोनी प्रकृति और पुक्त सम्पूर्णतः इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं। दोनों ही आकाररहित तथा एक दसरेते विलक्षण हैं ॥ १० ॥

संयोगलक्षणोत्पत्तिः कर्मणा गृहाते यथा। करणैः कर्मनिर्वृत्तिः कर्ता यद् यद् विचेष्टते । कीर्त्यते शब्दसंशाभिः कोऽहमेषोऽप्यसाविति॥ ११॥

प्रकृति और पुरुषके संयोगले चराचर जगत्की उत्पत्ति होती है, जो कर्मसे ही जानी जाती है। जीव मन-इन्द्रियोद्धारा कर्म करता है। वह जिस-जिस कर्मको करता है, उस-उसका कर्ता कहलाता है । कीना में पह और वह"-इन शब्दों एवं संजाओंद्वारा उसीका वर्णन किया जाता है॥ ११॥ चण्णीषवान् यथा वस्त्रैस्त्रिभिर्भवति संवृतः । संबृतोऽयं तथा देही सत्त्वराजसतामसैः॥ १२॥

जैसे पगडी बॉधनेवाला प्रस्य तीन वस्त्रों ( पगड़ी) अर्घवस्त्र, अधोवस्त्र ) से परिवेष्टित होता है, उसी प्रकार यह देहाभिमानी जीव सस्त, रज और तम-तीन उणोंसे आहत होता है ॥ १२॥

तस्माचत्रपर्यं वेद्यमेतैहेंतभिरावतम्। यथासंको हायं सम्यगन्तकाले न महाति ॥ १३ ॥

अतः इन्हीं हेत्रओंसे आवृत हुई इन चार बस्तुओं (सक्चिदानन्द्वन परमातमाः दृश्यवर्गः प्रकृति और पुरुष ) को जानना चाहिये। इन्हें मलीभाँति सखसे जान सेनेपर मनुष्य मृत्युके समय मोहमें नहीं पड़ता है ॥ १३ ॥ श्रियं दिव्यामभित्रेष्मुर्वर्धावान् मनसा शुचिः।

**शारीरैर्नियमैरुग्रैश्चरेन्निष्कलम्**षं जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात् बसरान प्राप्त करना चाहे।

उस देहवारी पुरुषको अपना मन ग्रुद्ध रखना चाहिये और शरीरवे कठोर नियमींका पालन करते हुए निर्दीय तपका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १४ ॥

भैलोक्यं तपसा व्याप्तमन्तर्मृतेन भासता। सूर्यश्च चन्द्रमाश्चैव भासतस्तपसा दिवि ॥ १५ ॥

आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाशते युक्त है। उसके द्वारा तीनों लोक ज्यास हैं। आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा भी तपसे ही प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १५॥

प्रकाशस्तवसो बानं लोके संशब्दितं तुपः। रजस्तमोर्च्न यत् कर्म तपसस्तत् खळक्षणम् ॥ १६ ॥

छोकमें तप शब्द निख्यात है । उस तपका पाछ है। जानस्वरूप प्रकाश । रजोराण और तमोराणका नाश करनेवाला जो निष्काम कर्म है, वहीं तपस्याका खरूपबोधक छक्षण है ॥ ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते।

वाङ्मनोनियमः सम्यङ्मानसं तप उच्यते ॥ १७ ॥ व्रक्षन्वर्य और अहिंसाको शारीरिक तप कहते हैं। मन और वाणीका मलीमाँति किया हुआ सयम मानसिक तप

कहलाता है ॥ १७ ॥

विधिन्नेभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राह्यमन्नं विशिष्यते । आहारनियमेनास्य पाप्ना शाम्यति राजसः॥ १८॥

दैदिक विधिको जानने और उनके अनुसार चलनेवाले दिखातियोंते ही अत्र ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्नका नियम र्विक मोजन करनेने रजोगुणसे उत्पन्न

होनेवाला पाप जान्त हो जाता है ॥ १८ ॥

वैमनम्यं च विषये यान्त्यस्य करणानि च । तसात् तन्मात्रमादद्याद् यावदत्र प्रयोजनम् ॥ १९॥ उसरे साधककी इन्द्रियाँ भी विपयोंकी ओरसे विरक्त

हो जाती हैं। इसलिये उतना ही अन्न ग्रहण करना जाहिये। जितना जीवन-रक्षाके लिये बाञ्छनीय हो ॥ १९ ॥

अन्तकाले चलोत्कर्पाच्छनैः क्रयादनातरः। एवं युक्तेन मनसा झानं यदुपपद्यते॥२०॥

इस प्रकार योगयक्त मनके द्वारा जो जान प्राप्त होता है। उसे जीवनके अन्त समयतक परी शक्ति लगाकर धीरे-घीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिये। इस कार्यमें पैर्य नहीं छोडना चाहिये ॥ २०॥

रजीवज्योंऽप्ययं देही देहवाञ्छन्दवचरेत्। कार्येरव्याहतमतिवेराग्यात प्रकृतौ स्थितः ॥ २१ ॥

योगपरायण योगीकी बुद्धि कार्योद्वारा व्याहत नहीं होती। वह वैराग्यवश अपने स्वाभावमें स्थित रहता है। रजोगुणसे रहित होता है तथा देहधारी होकर भी शब्दकी मॉति अवाध गतिसे सर्वत्र विचरण करता है ॥ २१ ॥

आ देहादप्रमादाच देहान्ताद विप्रमुच्यते ।

हेत्युकः सदा सर्गो भूतानां मळयस्तथा॥ २२॥ देह-त्यागपर्यन्त प्रमाद न होनेपर योगी देहावसानके

प्रमात मोक्ष प्राप्त कर लेता है और जो वन्धनके कारणसल अज्ञानसे यक्त होते हैं। उन प्राणियोंके सदा जन्म और मरण होते रहते हैं ॥ २२ ॥

परप्रत्ययसर्गे नियतिर्नात्त्वर्तते । भावान्तप्रभवप्रज्ञा आसते ये विपर्ययम् ॥ २३ ॥

जिनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया है, उनका प्रारन्थ अनु-सरण नहीं करता है अर्थात् वे प्रारम्भके वन्धनसे सुक्त हो जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत स्थितिमें हैं अर्थात जिनका अजान दूर नहीं हुआ है। वे प्रारम्धवश जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़े रहते हैं ॥ २३ ॥

धृत्या देहान् धारयन्तो वृद्धिसंक्षिप्तचेतसः। स्थानेभ्यो ध्वंसमानाश्च सूक्ष्मत्वात् तदुपासते ॥२४॥ कुछ योगीजन बुद्धिके द्वारा अपने चित्तको विषयींकी

म० स० ३---१. २०---

ओरसे इटाकर आसनकी दृढतांचे स्थिरतापूर्वक देहको धारण करते हुए इन्द्रिय-गोलकॉंसे सम्बन्ध त्यागकर स्क्स बुद्धि होनेके कारण ब्रह्मकी उपासना करते हैं \* ॥ २४॥

यथागमं च गत्वा वे बुद्धया तत्रेव बुद्धयते । देहान्तं कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्चयम्॥ २५॥

कोई-कोई शास्त्रमे बताये हुए क्रमसे ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तत्त्रका शान प्राप्त करते हुए पराकाशतक पहुँचकर वहाँ ) बुद्धिके द्वारा ब्रह्मका अनुमव करते हैं । जिवने योगके द्वारा अपनी बुद्धिको शुद्ध कर लिया है, ऐसा कोई-कोई योगी ही देहस्थितिपर्यन्त आश्रयरहित—अपनी ही महिमामे प्रतिष्ठित ब्रह्ममें स्थित रहता है ॥ २५ ॥

युक्तं धारणया सम्यक् सतः केविदुपासते। अभ्यस्पन्ति परं देवं विद्युत्संशब्दिताक्षरम्॥ २६॥

इती तरह कोई तो योगधारणाके द्वारा सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं और कोई उस परम देवका चिन्तन करते हैं) जो विश्वत्के समान ज्योतिर्मय और अविनाशी कहा बाया है।। २६॥

अन्तकाळे द्युपासन्ते तपसा दग्धकिल्बिषाः। सर्वे पते महात्मानो गुच्छन्ति परमां गतिम्॥ २७॥

कुछ छोग तपस्यासे अपने पापींको दग्ध करके अन्त-काळमें ब्रह्मकी प्राप्ति करते हैं । इन सभी महात्माओंको उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है ॥ २७॥

स्दमं विशेषणं तेषामवेक्षेच्छास्रचक्षुपा । देहान्तं परमं विद्याद् विमुक्तमपरिश्रहम् । अन्तरिक्षादन्यतरं धारणासक्तमानसम् ॥ २८॥

शास्त्रीय दृष्टिचे उन महात्मार्ओकी सूक्ष्म विशेषताको देखें । देहत्यागपर्यन्त नित्यमुक्त, अपरिम्रह, आकाशसे भी विरुक्षण उस परब्रह्मका शान प्राप्त करें जिसमे योगपारणा-द्वारा मनको स्थापित किया जाता है ॥ २८ ॥

मर्त्यलोकाद् विमुच्यन्ते विद्यासंसक्तचेतसः। ब्रह्मभूता विरजसस्तते यान्ति परां गतिम्॥ २९॥

जिनका मन शानके वाधनमें छगा हुआ है, वे सर्व्यं होक क् वन्धन हो छूट जाते हैं और रजोगुण रे रहित एवं ब्रह्मस्वरूप हो परम गतिको प्राप्त कर छेते हैं ॥ २९ ॥ एवमेकायनं धर्ममाहुर्वेद्विदो जनाः । यथाञ्चानमुपासन्तः सर्वे यान्ति परां गतिम् ॥ ३० ॥

मुराणान्तरमें बताया गया है कि इन्द्रियोंका बात्ममावसे
 चिन्तन करनेवाले योगी दस मन्वन्तरींतक ब्रह्मलोकमें निवास करते
 है। यथा---

वेदके ज्ञाता विद्वान् पुरुषेनि इस प्रकार एकमात्र ब्रह्मकी

द्शमन्त्रन्तराणीह् तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः।

प्राप्ति करानेवाले साधनरूप धर्मका वर्णन किया है। असने अपने ज्ञानके अनुसार उपासना करनेवाले सभी साथक परम गविको प्राप्त होते हैं॥ ३०॥

कपायवर्जितं हानं येपामुत्पद्यते चलम् । यान्ति तेऽपिपराँल्लोकान् विमुच्यन्तेयथावलम्॥२१॥

जिन्हे राग आदि दोनेंति रहित अस्थायी शन प्राप्त होता है। वे भी उत्तम लोकोंको प्राप्त होते हैं। तदनन्तर ध्यन बळवे पूर्ण श्रान प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं॥३१॥ भगवन्तमञ्जं दिन्यं विष्णुमन्यक्तसंजितम्। भगवन्त यान्ति शुद्धा थे झानस्या निपादादः॥ ३२॥

जो धम्पूर्ण ऐश्वयीचे युक्तः अजन्माः दिन्य एव अव्यक्त नामबाके ममबान् विष्णुकी मक्तिमावचे शरण हेते हैं। वे व्यनानन्दचे तृष्ठः विशुद्ध और कामनारहित हो जाते है ॥ ब्यात्वाऽऽरमस्थं हरिं चैव न निवर्तन्ति तेऽध्ययाः। प्राप्य तत् परमं स्थानं मोदन्तेऽक्षरमध्ययम् ॥ १३॥

वे अपने अन्तःकरणमें श्रीहरिको स्थित नानकर अत्यय-स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस उसारमें नहीं आना पढ़ता। वे उस अविनाशी और श्रीकारी परमपदको पाकर परमा-नन्दमें नियम हो जाते हैं॥ ३३॥

प्ताबदेतद् विज्ञानमेतद्स्ति च नास्ति च । दृष्णायद्वं जगत् सर्वे चक्रवत् परिवर्तते ॥ ३४ ॥

इतना ही यह विज्ञान है—यह जगत् है भी और नहीं भी है (अर्थात् व्यावहारिक अवस्थामे यह जगत् है और पारमार्थिक अवस्थामें नहीं है)। स्प्यूर्ण जगत् कृष्णामें वॅथकर चक्रके समान धूम रहा है !! ३४ !!

विसतन्तुर्यथैवायमन्तःस्थः सर्वतो विसे । तृष्णातन्तुरनाद्यन्तस्तथा देहगतः सदा॥ १५॥

जैसे कमलकी नालमें रहनेवाला तत्तु उसके सभी-अवॉर्मे फैला रहता है। उसी प्रकार अनादि एवं अनन्त तृष्णावन्तु सदा देहसारीके चित्तमें स्थित रहता है ॥ ३५ ॥ स्ट्या सूत्रे यथा चल्ले संसारयित चायकः । तहत् संसारस्त्रे हिं तृष्णास्त्र्या निवद्धयेते ॥ ३६ ॥

जैसे कपड़ा बुननेवात्य जुलाहा सुईसे चस्रमे सतको पिरो देता है। उसी प्रकार तृष्णारूपी सुईसे सताररूपी तृत्र प्रधित होता है ॥ ३६ ॥

विकारं प्रकृतिं चैव पुरुषं च सनातनम्। योयथावद् विज्ञानाति स विद्युणो विमुच्यते ॥ ३७॥ चो प्रकृतिको, उतके कार्यको, पुरुष (जीवात्मा) <sup>हो</sup>

जा प्रकृतका उठक कार्यका उपनि है वह हानाने और सनावन परमात्माको बचार्य रूपसे जानता है। वह हानाने रहित होकर मोख प्राप्त कर लेता है।। ३७॥ प्रकार्य भगवानेतहपिनोरायणोऽमृतम् । भूतानामनुकम्पार्थे जगाद जगतो गतिः ॥ ३८॥ संसरको शरण देनेवाले भूपिश्रेष्ठ भगवान् नारायणने जीवोंपर दया करनेके छिये ही इस अमृतमय जानको प्रकाशित किया ॥ ३८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि सोक्षधर्मपर्वेणि वार्ष्णेयाच्यात्मकथने सप्तदृशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे श्रीकृष्णसम्त्रन्थी अध्यात्मका वर्णनिविष्यक दो सी सत्रहर्वो अच्याव पूरा हुआ ॥ २१७ ॥

# अष्टादशाधिकद्विशततमोऽध्यायः

राजा जनकके दरवारमें पञ्चशिखका आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतोंके निराकरणपूर्वक शरीरसे भिन्न आत्माकी नित्य सत्ताका प्रतिपादन

युधिष्ठिर उवाच

केत वृत्तेत वृत्तक जनको मिथिलाधियः। जगाम मोक्षं मोक्षको भोगानुत्वन्य मानुपान्॥ १॥

युधिष्ठिरसे पूछा—चदाचारके जाता पितामह ! मोध-धर्मको जाननेवाले मिथिलानरेग जनकने मानवभोगीका परित्यात करके किस प्रकारके आन्वरण**रे** मोध प्रास किया ! ॥

भीष्म उवाच

षत्राप्युदाहरम्तीमितिहासं पुरातनम्। येन वृत्तेन धर्मनः स जगाम महत्सुखम्॥२॥

भीष्मजीन कहा—राजत् । इव विषयमें विश्व पुरुष इव प्राचीन इतिहावशा उदाहरण दिया करते हैं। जिसके आचरणवे धर्मन राजा जनक महान् गुख ( मोध ) को प्राप्त हृष्य थे ॥ २ ॥

जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधियः। और्ष्वदेहिकधर्माणामासीद् युक्तो विचिन्तने॥ ३॥

प्राचीन काळकी वात है मिथिकामे जनकवशी राजा जन-देव राज्य करते थे । वे सदा देह-त्यागके पश्चात् आत्माके अस्तित्वरूप धर्मोके ही चिन्तनमें छो रहते थे ॥ ३॥

तस्य स्म शतमाचार्यं वसन्ति सततं गृहे । दर्शयन्तः पृथम्धर्मान् नानाश्रमनिवासिनः॥ ४॥

उनके दरवारमें सी आचार्य क्रायर रहा करते थे, जो विभिन्न आश्रमोंके निवाधी थे और उन्हें भिन्न-भिन्न धर्मोंका उपदेश देते रहते थे ॥ ४॥

स तेपां प्रेत्यभाचे च प्रेत्यजातौ विनिष्यये । आगमस्थः स भूविप्रमात्मतत्त्वे न तुम्बति ॥ ५ ॥

्हत द्यरीरको त्याग देनेके पश्चात् जीवडी तचा रहती है या नहीं, अवया देह-त्यागके बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विपयमें उन आचार्योका जो सुनिक्षित विद्यान्त 'या, वे छोग आत्मतत्त्वके विपयमें जैसा विचार उपस्थित करते ये, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेवको विद्योप स्तोप नहीं होता या ॥ ५ ॥ तत्र पञ्चशिखो नाम कापिछेयो महामुनिः। परिधावन् महीं कृत्क्षां जगाम मिथिछामथ ॥ ६ ॥

एक बार कविळाके पुत्र महामुनि पञ्चमिल सारी पृथ्वी-की परिक्रमा करते हुए मिथिलामे जा पहुँचे ॥ ६ ॥ सर्वेसंन्यासधर्माणां तत्त्वज्ञानविनिश्चये ।

सुपर्यवसितार्थक्ष निर्झेन्द्रो सप्टसंदायः॥ ७॥ वे सम्पूर्ण संन्यास-धर्मोके जाता और तत्त्वज्ञानके निर्णयमें एक सुनिक्षित सिद्धान्तके पोपक थे। उनके मन्में किसी प्रकास सदेह नहीं था। वे निर्झन्द होकर विचरा करते थे॥

म्रूपीणामाहुरेकं तं यं कामानावृतं नृपु । शाश्यतं सुखमत्यन्तमन्विच्छन्तं सुदुर्लभम् ॥ ८ ॥

उन्हें ऋषियों में अद्वितीय वताया जाता है। वे कामनालें सर्वथा श्चन्य थे। वे मनुष्योंके हृदयमें अपने उपदेशद्वारा अत्यन्त दुर्छम सनातन सुखकी प्रतिद्वा करना चाहते थे॥८॥ यमाहुः कपिछं स्वांस्थाः परमर्षि प्रजापतिम्। स मन्ये तेन रूपेण विस्तापर्यात हि स्वयम्॥ ९॥

सारपंजे निद्वान् सो उन्हें सासात् प्रजापति महर्षि कपिल-का ही स्वरूप वताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता या: मानो शास्त्रशास्त्रके प्रवर्षक भगवान् कृषिल ख़्य पड़्य-शाखके रूपमे आकर लोगोंको आश्चर्यमें डाल रहे हैं॥ ९॥ आसुरे: प्रथमं शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम्।

पञ्चक्रोतिस यः सत्रमास्ते वर्षसहस्रिकम् ॥ १०॥ उन्हें आसुरि मुनिका प्रथम शिष्य और चिरजीवी

यताया जाता है। उन्होंने एक इजार वर्गोतक मानस यज्ञका अनुद्वान किया था।। १०॥

तं समासीनमागम्य कापिलं मण्डलं महत् । पञ्चस्रोतसि निष्णातः पञ्चरात्रविद्यारदः॥११॥ पञ्चकः पञ्चकृत्पञ्चगुणः पञ्चशिकः स्मृतः। पुरुषावस्थमन्यकः परमार्थे न्यवेद्यत्॥१२॥

एक समय आधुरि सुनि अपने आश्रममे बैठे हुए थे । इसी समय कपिलमताबलम्बी सुनियोंका महान् समुदाय बहाँ आया और प्रत्येक पुरुषके मीतर खितः अव्यक्त एव प्रस्मार्थ-तत्वके विषयमें उनसे कुछ कहनेका अनुरोध करने लगा । उन्होंमें पञ्चशिख भी थे, जो पांच खोतों ( इन्द्रियों ) वाले मनके व्यापार ( ऊहापोह ) में कुशल थे, पञ्चरात्र आगमके विशेपज्ञ थे, पांच कोशोंके जाता और तिहाययक पांच प्रकार-की उपायनाओंके जानकार थे। शम्म दम, उपरित, तितिला और समाधान—इन पांच गुणोंंसे भी युक्त थे। उन पांचों कोशोंसे भिन्न होनेके कारण उनके शिखाखानीय जो ब्रह्म है। वह पञ्चशिख कहा गया है। उसके जाता होनेसे शृपिकों भी पञ्चशिख' माना गया है। ११-१२॥

इष्टसत्रेण संसिद्धो भूयश्च तपसाऽऽसुरिः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्व्यक्ति बुबुधे देवदर्शनः॥१३॥

आयुरि तपोवलले दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे। ज्ञानयउके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको स्पष्टरूपसे समझ लिया था ॥ १३॥

यत् तदेकाक्षरं ब्रह्म नानारूपं प्रदश्यते । आसुरिर्मण्डले तस्मिन् प्रतिपेदे तदव्ययम् ॥१४॥

जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपोंमें दिखायी देता है। उसका ज्ञान आसुरिने उस सुनिमण्डलीमे प्रतिपादित किया ॥ १४ ॥

तस्य पञ्चशिखः शिष्यो मानुष्या पयसा भृतः । ब्राह्मणी कपिळा नामकाचिदासीत् कुटुम्बिनी॥१५॥ तस्याः पुत्रत्वमागम्यक्षियाः स पियति स्तनौ। ततः स कापिळेयत्वं छेभे चुर्सि च नैष्ठिकीम्॥१६॥

उन्होंके विष्य पञ्चित्रित्व थे, जो मानवी स्त्रीके दूधसे पछे थे। कपिला नामवाली कोई कुडुम्बिनी ब्राह्मणी थी। उडी स्त्रीके पुत्रमावको मास होकर वे उसके स्तर्गोका दूध पीते थे; अतः कपिलाका पुत्र कहलानेके कारण कापिलेय नामसे उनकी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नैष्ठिक (ब्रह्ममे निष्ठा रखनेवाली) सुद्धि प्राप्त की थी।। १५-१६॥

एतन्मे भगवानाह कापिछेयस्य सम्भवम् । तस्य तत् कापिछेयत्वं सर्ववित्त्वम्युत्तमम् ॥१७॥

कापिलेयके जन्मका यह इत्तान्त मुझे भगवान्ने वताया था। उनके कपिलापुन कहलाने और धर्वेज होनेका यही परम उत्तम इत्तान्त है॥ १७॥

सामान्यं जनकं बात्वा धर्मशो बानसुत्तमम् । उपेत्य शतमाचार्यान् मोहयामास हेतुभिः॥ १८॥

धर्मज पञ्चशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया या। वे राजा जनकको सी आचार्योपर समानमावसे अनुरक्त ज्ञान उनके दरबारमें गये और वहाँ ज्ञाकर उन्होंनेअपने युक्तियुक्त वचर्नो-द्वारा उन सब आचार्योको मोहित कर दिया ॥ १८ ॥ जनकस्त्वभिसंरक्तः कापिल्यानुदर्शनात्। उत्सुज्य शतमानार्यान्त् पृष्ठशोऽनुजगाम तम् ॥१९॥

उस समय महाराज जनक कपिळानन्दन पञ्जशिखका ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गये और अपने वी आचार्योंकी छोड़कर उन्हेंकि पीछे चळने छो ॥ १९॥ तस्मै परमकल्याय प्रणताय च धर्मतः। अववीत् परमं मोक्षं यत् तत् सांख्येऽभिधीयते॥२०॥

वन मुनिवर पञ्चशिक्तने राजाको धर्मानुसार चरणीर्ने पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्षक उपदेश दिया, जिसका साख्यशास्त्रमें वर्णन है ॥ २०॥

जातिनिर्वेदमुक्त्वा स कर्मनिर्वेदमव्रवीत्। कर्मनिर्वेदमुक्त्वा च सर्वनिर्वेदमव्रवीत्॥२१॥

उन्होंने 'जातिनिवेंद' का वर्णन करके 'कर्मनिवेंद'श उपदेश किया। तलक्षात् 'छवीनिवेंद'की बातवतायी॥२१॥ यद्धें धर्मसंसम्भः कर्मणां च फळोदयः।

तमनाश्वासिकं मोहं विनाशि चलमधुवम् ॥ २२ ॥ उन्होंने कहा— धीतसके लिये धर्मका आचरण किया जाता

उन्हान कहा- भजवन तथ्य धमना आवरणावस्य जाता है, जो कमोंने फलना उदय होनेपर प्राप्त होता है, वह इहलो क्या परलोकका भोग नन्बर है। उसपर आस्या करना उचित नहीं। यह मोहरूप, चन्नल और अस्पिर हैं। ॥ २२॥ इस्यमाने विनारों च प्रत्यक्षे स्रोकसाक्षिकें।

हृद्यमान ।वनारा च प्रत्यक्ष लाकसाक्षकः। आगमात् परमस्तीति हुवन्नपि पराजितः॥ २३॥

कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देहरूमी आत्माका विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। सम्पूर्ण छोक इतका सारी है। फिर भी यदि कोई शाखप्रमाणकी ओट छेकर देहवे भिन्न आत्माकी सत्ताक्ष प्रतिपादन करता है तो वह परास्त है। क्योंकि उसका कथन लोकानुमवके विद्य है।। २३॥

अनात्मा ह्यात्मनो मृत्युः फ्लेशो मृत्युर्जपमयः । आत्मानं मन्यते मोहात् तदसम्यक् परं मतम् ॥ २४ ॥

आस्माके खरूपभूत द्यारीका अभाव होना ही उमग्री मृद्धु है। इत दृष्टित दुःख, इद्धावस्था तथा नाना प्रकारके रोग-ये सभी आस्माकी मृद्धु ही है (क्योंकि इनके द्वारा द्यारीका आधिक विनाश होता रहता है)। फिर भी जो होग आस्माको देहते भिन्न मानते हैं, उनकी यह मान्यता बहुत

ही अध्वत है ॥ २४ ॥ अध चेदेवमप्यस्ति यल्लोके नोपपयते । अज्ञरोऽयमसृत्युक्ष राजासी मन्यते यथा ॥ २५ ॥ अज्ञरोऽयमसृत्युक्ष राजासी मन्यते यथा ॥ २५ ॥

यदि ऐसी वस्तुका भी अस्तित्व मान किया जाय। जो छोकमे सम्मव नहीं है अर्थात् यदि शास्त्रके आशास्त्र यह स्वीकार कर किया जाय कि शरीरते मिस्र कोई अनर-अमर आत्मा है, जो स्वर्गादि लोकोंमे दिन्य सुख भोगता है, तय तो

१- जम्मके समय वर्मवाम आदिते कारण जो कष्ट होना है, एकपर विचार करके अरीरसे वैराग्य होना श्वानिनिवेर है।

२- कर्मनित चकेश -- नाना योनियों री प्राप्ति प्य नरणिर यातनाका विचार करके पाय छथा क्रान्य कमीसे विरत होना

क्कमीनवेंदर है। २- इस जगवकी छोटी-से-छोटी बरतुओंसे टेकर मन्थे असरे भीगोंकी क्षणमकुरता जीर दु सरूपनाजा विचार करके स्व की से विरक्त होना 'स्पर्विवेंदर' कहराता है।

# महाभारत 🔀



महर्षि पञ्चशिखका महाराज जनकको उपदेश

बन्दीबन जो राजाको अवर-अमर कहते हैं। उनकी वह वात भी ठीक माननी पड़ेगी ( साराज यह है कि जैसे बन्दीजन आग्रीबॉदमें उपचारत: राजाको अवर अमर कहते हैं। उसी प्रकार यह शास्त्रका बचन भी औरचारिक ही है। नीरोग शरीरको ही अवर-अमर और यहाँके प्रत्यक्ष सुख मोगको ही स्वर्मीय सुख कहा गया है ) ॥ २५॥

भस्ति नास्तीति चाप्येतत् तस्मिन्नसति छक्षणे । किमधिष्ठाय तद वृयाल्छोकयात्रावितिश्चयम् ॥ २६ ॥

यदि आत्मा है या नहीं—यह सशय उपस्थित होनेपर अनुमानसे उसके असितवका साधन किया जायतो इसके लिये कोई ऐसा शापक हेतु नहीं उपलब्ध होता, जो कहीं दोपयुक्त न होता हो; फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर लोकव्यवहार-का निश्चय किया जा सकता है ॥ २६ ॥

प्रत्यक्षं होतयोर्मूलं कृतान्तैतिहायोरपि । प्रत्यक्षेणागमो भिन्नः कृतान्तो घा न किञ्चन ॥ २७ ॥

अनुमान और आगम—इन दोनों प्रमाणींका मूळ प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुमवके विरुद्ध है तो यह कुछ भी नहीं है—उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती ॥ २०॥

यत्र यत्रातुमानेऽस्मिन् कृतं भावयतोऽपि च । मान्यो त्रीयः शरीरस्य नास्तिकानां मते स्थितः ॥ २८॥

व्हॉन्कहीं भी ईश्वर, अहप्ट अथवा नित्य आत्माकी विदिक्ते लिये अनुमान किया जाता है, वहाँ साम्य-साथनके विये की हुई भावना भी व्यर्थ है, अतः नास्तिकींके मतमें बीवात्माकी शरीरसे भिन्न कोई सत्ता नहीं है—यह बात स्थिर हुई ॥ २८॥

रेतो चटकणीकायां घृतपाकाधिवासनम् । जातिः स्मृतिरयस्कान्तः सूर्यंकान्तोऽम्बुभक्षणम्॥२९॥

जैवे चटहमके बीजमें पत्र पुष्प, फल मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं, जैवे गायके हारा खायी हुई घासमेंसे धी। तूम आदि प्रकट होते हैं तथा जित प्रकार अनेक औपव हव्योंका पाक एव अधिवासन करनेसे उनमें नजा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार वीर्यत ही शरीर आदिके साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति। स्पृति, अयस्कान्तमणि, सूर्यकान्तमणि और बड़वानलके हारा समुद्रके नलका पान आदि दृष्टान्तिस मी देहातिरक्त चेतन्यकी सिद्धि नहीं होती का। २९॥

\* जाति कहते हैं जम्मको । जैसे गुड या महुने जातिसे अनेक इन्योंके सयोगदारा जो मय तैयार तिज्ञा जाता है, उसमें उपा-रामकी अपेड़ा विवक्षण मारकताशक्तिका कम हो जाता है, उसी प्रकार पृष्टी, जन, देज और वायु—्यन चार इन्योंके स्थामसे स्थ इतरिस्में हो जीव चैतन्य प्रकट हो जाता है । जैसे कट मनसे अनड रुरति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार कट शरीरसे चेतन जीवकी उपानि हो जाती है । जैसे अयरकाल्तमिय ( जुम्बक ) वट होकर प्रेतीमृतेऽत्ययश्चैव देवताद्युपयाचनम् । मृते कर्मनिवृत्तिश्च प्रमाणमिति निश्चयः॥ ३०॥

( इस नास्तिक मतका खण्डन इस प्रकार समझना चाहिये ) मरे हुए शरीरमें जो चेतनताका अमाव देखा जाता है। वही देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वमे प्रमाण है ( यदि चेतनता देहका ही धर्म हो तो मृतक शरीरमें भी उसकी उपलब्ध होनी चाहिये: परत मत्यके पश्चात कछ कालतक शरीर तो रहता है। पर उसमें चेतनना नहीं रहती। अतः यह रिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीरसे मिन्न है )। नास्तिक भी रोग आदिकी निश्चिक लिये मन्त्र, जप तथा तान्त्रिक पद्धतिसे देवता आदिकी आराधना करते हैं। ( वह देवता क्या है ? यदि पाञ्चभौतिक है तो घट आदिकी मॉित उसका दर्भन होना चाहिये और यदि वह भीतिक पदायोंसे भिन है तो चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो गयी। अतः देहसे भिन्न आत्मा है। यह प्रत्यक्ष अनुभवते तिद्ध हो जाता है और देह ही आत्मा है। यह प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता है )। यदि शरीरकी मृत्युके साथ आत्माकी भी मृत्यु मान ली जायः तव तो उसके किये हुए कमोंका भी नाग मानना पदेगाः फिर तो उसके शुभाशुभ कमीका फल भोगनेवाला कोई नहीं रह जायगा और देहकी उत्पत्तिमें अकृताम्यागम ( विना किये हुए कर्मका ही भीग प्राप्त हुआ ऐसा ) मानने-का प्रसङ्घ उपस्थित होगा । ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्माकी सत्ता अवस्य है ॥ ३० ॥ नन्वेते हेतवः सन्ति ये केचिनम्तिंसंस्थिताः।

नायत हतवः सान्त य काचनमृतिसास्थनाः । अमूर्तस्य हि मूर्तेन सामान्यं नोपपदाते ॥ ३१ ॥ नास्तिकोत्री ओरसे जो कोई हेतुभूत दृष्टान्त दिये गये हैं,

निर्मालकाका आरत आ काई ह्युम्ल ह्यान दिय गय है।
वे सव मूर्त पदार्थ है। मूर्त जड पदार्थ मूर्त जड पदार्थ की
ही उत्पत्ति होती है। यही उन ह्यान्तोंद्वारा मिद्र होता है।
की काष्ट्रमें अधिकी उत्पत्ति (यदि पज्जभूतोंक्षे आत्माकी
अथवा मूर्ति अमूर्तिकी उत्पत्ति स्त्रीकार की जाय तय तो
पूची आदि मूर्त पदार्थित आकाशकी भी उत्पत्ति माननी
पड़ेगी, जो असम्मव है)। आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह
मूर्त, अतः अमूर्तिकी मूर्निक साथ समानता अथवा मूर्त मूर्तो,
के मयोगसे अमूर्त चेवन आत्माकी उत्पत्ति नहीं हो सकती॥
अविद्या कर्म सुष्णा च केचिदाहुः पुनर्भवे।

कारणं छोममोही तु दोपाणां तु निषेद्यणम् ॥ ३२॥ बी छोहको खींच केती है, जसी प्रभार जड सरीर भी हिन्स्योक संचालन और तियन्यण कर हेता है, अत आरमा जससे भिन्न नहीं है। असे सुदंभी किरणोने सवीगरी आग प्रभट करने लगती है, जसी प्रभार बीग्रें छोतल होजर भी रस और रस्कें स्वयोगसे जठरानलका आविष्कार करता है और सेंदें जलसे स्वयोगसे जठरानलका आविष्कार करता है, जसी प्रभार बीर्स सेंदें जरवा हुआ बहबानक जलको ही महाण करता है, जसी प्रभार बीर्स सेंदें जरवा कुआ बहबानक जलको ही महाण करता है, जसी प्रभार कीर्स उपरांत है। अत अरीर स्वयं भी बीर्यका आधान एक घारण करता है। अत अरीरसें सिंह आत्माकी सत्ता साननेकी कीर्स आवस्यकार नहीं है।

कुछ लोग अविद्या, कर्म, तृष्णा, लोम, मोह तथा दोषोंके सेवनको पुनर्जन्ममे कारण वताते है ॥ ३२ ॥ अविद्यां क्षेत्रमाहुहिं कर्म वीजं तथा सतम् ।

रिष्णा संज्ञननं स्तेह एए तेषां पुनर्भवः॥ ३१॥ अविधाको वे क्षेत्र कहते हैं। पूर्व-जन्मोका किया हुआ कर्म बीज है और गृष्णा अङ्कुरकी उत्पत्ति करानेवाल स्तेह -या जल है। वही उनके मतमे पुनर्जन्मका प्रकार है॥ ३३॥ तिस्मन् गृदे च दग्धे च भिन्ने मरणधर्मिण । अन्योऽस्माद्धायते देहस्तमाहः सस्वसंक्षयम्॥ ३४॥

वे अविद्या आदि कारणवमूह सुजुति और प्रख्यमे भी रिस्काररूपमे गृहमावने स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरणधर्मा घरीर नष्ट हो जाता है, तब उसीचे पूर्वोक्त अविद्या आदिके कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब शानके हारा अविद्या आदि निमित्त दग्य हो जाते हैं। तब शरीर-नाशके पश्चात् क्त्य (बुद्धि) का क्षयरूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है ॥ १४॥

यदा सक्तपतश्चान्यो जातितः ग्रुभतोऽर्थतः। कथमस्मिन् स इत्येवं सर्वे वा स्यादसंहितम् ॥ ३५॥

( उपर्युक्त नास्तिक सतमे आस्तिकलोग इस प्रकार दोष देते हैं—) क्षणिक विद्यानवादीकी मान्यताके अनुसार स्वारीर और जीव जब क्षणिक हैं। तद पूर्वक्षणवर्ती अर्रीर उपर्क्षण-वर्ती शरीर रूप, जाति। धर्म और प्रयोजन सभी हाहियारे मिल हैं। ऐती अवस्थामे यह वहीं है। इस प्रकार प्रत्यमित्रा (स्पृति ) नहीं हो सकती। अथवा मोग, मोक्ष आदि सब इस्त निवार कर्म हों हो सकती। अथवा मोग, मोक्ष आदि सब इस्त विवार कर्म हों से सकती। इस्त हो जाता है। ऐसा मानना पढ़ेगा ( उस दवामे यह भी कहा जा सकता है कि मोक्षकी इच्छा करनेवाला दूसरा है। साधन करनेवाला दूसरा है और उससे मुक्त होनेवाला भी दूसरा ही है )॥ ३५॥।

पवं सित च का प्रीतिदीनविद्यातपोवलैः। यदस्याचरितं कर्म सर्वमन्यत् प्रपथते ॥ ३६ ॥

यदि ऐसी ही बात है, तब दान, विद्या, तपस्या और बळवे किसीको क्या प्रसन्नता होगी है क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म वृत्यरेको ही अपना फळ प्रदान करेगा ( अर्थात् दान करते समय जो दाता है, वह क्षणिक विद्यानवारके अनुसार फळ-भोगकालमे नही रह जाता, अतः पुण्य या पाप एक करता है और उसका फळ दूसरा भोगता है ) ॥ ३६ ॥ अपि ह्यायमिहैचान्यैः प्राक् करता है और उसका फळ दूसरा भोगता है ) ॥ ३६ ॥ अपि ह्यायमिहैचान्यैः प्राक् करता है स्वता वापि दृश्यादह्ययविनिर्णयः ॥ ३७ ॥

(यदि कहे, यह आपित तो अभीष्ट ही है कि कम करते समय जो कर्ता है। वह फल-मोग कालमे नहीं है। एक विज्ञानने उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फल भोगता है। तव तो) इस जगत्मे यह देवदच नामक पुरुष यजदच आदि दूसरोंके किये हुए अञ्चम कमोंसे दुखी एवं परकृत ग्रुम कमोंसे सुखी हो सकता है (क्योंकि जब कर्ता दूसरा और भोका दूसरा है, तब तो किसीका भी कर्त किसीको भी सुख- हुःख दे सकता है)। उस दशामें हृदयं और अहस्यक्रानिः मी यही होगा कि जो पूर्वक्षणमें हृदयं था, वह वर्तमान ६००० अहस्य हो गया तथा जो पहले अहस्य था, वही हुन समर हृदयं हो रहा है॥ ३७॥

तथा हि मुसलैईन्युः शरीरं तत् पुनर्भवेत्। पृथम्बानं यदन्यच येनैतन्नोपप्यते ॥ ३८

यदि कहैं। देवदत्तके जानते यजदत्तका ज्ञान पृथक् एव विजातीय है। सजातीय विजानधारामें ही कर्म और उनके फलका भोग प्राप्त होता हैं। अतः देवदत्तके किये हुए क्रमें ग भोग यगदत्तको नहीं प्राप्त हो सकता। उस कारण पूर्वोक्त दोशका आपत्ति सम्मन नहीं है। तर हम यह पूर्वत हैं िक आपके मतमें जो यह साहज्य या सजातीय विजानत उत्तत होता है। उसका उपादान क्या है १ यदि पूर्वकणवर्ती विजानकों हो उत्तत्तकों हो हो स्वार्धिय हो उपादान यताया जाय तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि वह विजान नष्ट हो जुका और यदि पूर्वकणवर्ता विजानका नाज ही उत्तरस्थापकों सजातीय विजानकों उत्तत्तिमें क्राप्त है। तब तो यदि कुछ छोग किसीके कारीरको मूललेके मार हो। उत्तर तो यदि कुछ छोग किसीके कारीरको मूललेके मार उत्तिच हो सकती हैं (अदा यह यत ठीक नहीं है)॥३८॥ ऋतुसंवरस्यरी तिच्या शतिलेण्डिय प्रयापियों ।

अध्यक्षियस्य स्विष्यः शाताषाऽयः प्रयाप्रयः । यथातीतानि पश्यन्ति ताहराः सत्त्वसंक्षयः ॥ ३९ ॥

इद्रतुः सवस्तरः, युगः, सदीः गर्भी तथा प्रियशीर श्रीमय— ये सब बस्तुष्ट्रं आकर चली जाती हैं और जाउर पिर आ जाती हैं। यह सब छोग प्रायक्ष देखते हैं। उसी प्रनार मध्य-संक्षयरूप मोक्ष भी फिर आकर निष्टत हो करता है ( वर्षीित विज्ञानधाराका कहीं अन्त नहीं है) ॥ ३९॥

जरयाभिपरीतस्य मृत्युना च विनाशिना । दुर्बर्ल दुर्बर्ल पूर्वे गृहस्येव विनश्यति ॥ ४०॥

जैसे मकानके दुर्बल-दुर्बल अङ्ग पहले नष्ट शेने हगते हैं और फिर कमका सारा मकान ही किर जाता है, उसी प्रमार बृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्युले आकान्त हुए गरीरके दुर्बल-दुर्बल अङ्ग क्षीण होते होते एक दिन सम्पूर्ण गरीरता नाश हो जाता है ॥ ४० ॥

इन्द्रियाणि मनो वायुः शोणितं मांसमस्य च । आनुपूर्व्यो विनश्यन्ति स्वं धातुमुपयन्ति च ॥ ४१ ॥ इन्द्रियः, मनः प्राणः रक्तः मावऔर इड्डी—ये स्वव्रमनः

नष्ट होते और अपने कारणमे मिल जाते हैं ॥ ४१ ॥ छोकत्यात्राविद्यातस्य दानधर्मफलागमे । तद्र्ये चेद्रशब्दास्य व्यवहारास्य स्टेकिकाः ॥ ४२ ॥ यदि आत्माकी सत्ता न मानी जाय तो स्टोमपास

याद आलाका उता न नाम निर्वाह नहीं होगा। दान और तूसरे घमोंके प्रस्त मानिके लिये कोई आला नहीं रहेगी; क्योंकि वेदिक शब्द और लीकिक व्यवहार सब आत्मको ही जुल देनेके लिंदे ॥ इति सम्यङ्मनस्येते चहुच सन्ति हेतवः। एतदस्तीद्मस्तीति न किञ्चित्प्रतिहह्यते॥ ४३॥

इस प्रकार मनमें अनेक प्रकारके तर्क उठते हैं और उन तको तथा यक्तियोसे आत्माकी सत्ता या अस्ताका निर्घारण कुछ भी होता नहीं दिखायी देता ॥ ४३ ॥

तेषां विम्रशतामेव तत् तत्समभिधावताम् । कचिन्निविशते बुद्धिस्तत्र जीर्यति वृक्षवत्॥ ४४॥

इस तरह विचार करते हुए भिन्न-भिन्न मतोंकी और दौड़नेवाले छोगोंकी बाद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं बुधकी माति जड़ जमाये जीर्ण हो जाती है ॥४४॥ एवमथैँरतथैँश्च दृःखिताः सर्वजन्तवः । आगमैरपक्रप्यन्ते

**इस्तिगैर्हस्तिनो** यथा ॥ ४५ ॥ इस प्रकार अर्थ और अनुर्थंसे सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्रके वचन ही उन्हें खींचकर राहपर लाते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे महाबत हाथीपर अङ्करा रखकर उन्हें काबूमें किये रहते हैं ॥ ४५ ॥

**अर्थास्तथात्यन्तसुखावहांश्च** लिप्सन्त पते वहवो विश्वप्काः। महत्तरं **द्**भ्खमनुप्रपन्ता

हित्वाऽऽमिषं मृत्युवशंप्रयान्ति॥ ४६॥ बहुत-से शुष्क हृदयवाले होग ऐसे विषयोंकी लिप्सा रखते हैं, जो अत्यन्त सखदायक हों, किंतु इस लिप्समें उन्हें भारी-से-भारी दुःखोंका ही सामना करना पडता है और अन्तमे वे भोगोंको छोडकर मृत्युके प्रास वन जाते हैं॥ ४६॥

विनाशिनो ध्यवजीवितम्य

वन्धामिभिन्नपरिग्रहैश्च । कि

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधभेषवेणि पद्मशिक्षवाक्ये पाखण्डलण्डनं नामाष्टादशाधिकद्विशास्त्रम् स्थानिक

विहाय यो गच्छति सर्वमेव क्षणेन गत्वा न निवर्तते च ॥ ४७॥ जो एक दिन नष्ट होनेवाला है। जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य अरीरको पाकर इन बन्ध-बान्धवी तथा छी-पत्र आदिसे क्या छाम है ? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको खणमरमें वैराग्यपूर्वक स्थागकर चल देता है, उसे मृत्युके पश्चात फिर इस ससारमे जन्म नहीं छेना प<del>ड</del>ता ॥ ४७ ॥

> भूग्योमतोयानलवायबोऽपि शरीरं प्रतिपाळयस्नि । इतीद्मालक्ष्य रतिः कृतो भवेद

विनाशिनोऽप्यस्य न शर्म विद्यते ॥ ४८ ॥ पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु-ये सदा शरीरकी रक्षा करते रहते हैं। इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है १ जो एक दिन मृत्युके सुखमें पड़नेबाला है। ऐसे शरीरसे सुख कहाँ है ॥ ४८ ॥

**इदमन्**पधिवाक्यम्ब्छळं

परमनिरामयमात्मसाक्षिकम् । नरपतिरभिवीक्य विस्मितः

पनरनयोक्तमिवं मचकमे ॥ ४९॥ पञ्जशिलका यह उपदेश जो भ्रम और बखनासे रहिता सर्वया निर्दोष तथा आत्माका साक्षात्कार करानेवाला था। सनकर राजा जनकको वडा विस्मय हथा। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करनेका विचार किया ॥ ४९ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें पत्राहाखके उपदेशके प्रसङ्गमें पुर्वक्रप्राध्वन नामक दो सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९८ ॥

एकोनविंशत्यधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः

पश्चशिसके द्वारा मोक्षतस्वका विवेचन एवं भगवान् विष्णुद्वारा मिथिलीन्रेश जनकवशी जनदेवकी परीक्षा और उनके लिये वरप्रदान

भीष्म उवाच

जनको जनदेवस्त शापितः परमर्पिणा। पुनरेवानुपत्रच्छ साम्पराये भवाभवी॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं -राजन् । महर्षि पञ्चशिखके इस

प्रकार उपदेश देनेपर जनदेव जनकने पुनः उनसे मृत्युके पश्चात् आत्माकी सत्ता या विनाशके विपयमें प्रश्न किया ॥

जनक उवाच

भगवन् यदि न प्रेत्य संज्ञा भवति कस्मचित् । एवं सित किमशानं शानं चा कि करिष्यित ॥ २ ॥

जनकते पूछा-भगवन्।यदि मृत्युक्ते पञ्चात् किसीकी कोई किंग समा नहीं रह जाती तो उस स्थितिमें अधान **अथवा ज्ञान क्या करेगा १॥२॥** 

सर्वमुच्छेद्रिवण्डं स्यात् पद्य चैतद् द्विजोत्तम । अप्रमत्तः प्रमत्तो वा कि विशेषं करिष्यति ॥ ३॥

दिजभेड़ | देखिये: मनुष्यकी मृत्युके साथ-साथ उसका खरा साधन नष्ट हो जाता है। फिर वह पहलेसे सावधान हो या असावधानः क्या विशेष लाम उठा सकेगा 🖁 🏿 🤻 📔 यसंसर्गों हि भूतेषु संसर्गों वा विनाशिषु। कस्मै कियेत कल्प्येत निश्चयः कोऽत्र तत्त्वतः॥ ४ ॥

मृत्यु होनेके पश्चात् जीनात्माका विनाशशील पञ्च-महामूर्तींचे कोई धंसर्ग रहता है या नहीं ? यदि रहता है तो किसकिये रहता है ! इस निपयमें यथार्थरूपसे ज्या निश्चय किया जा सकता है ! || ४ |]

भीष्म उवाच

तमसा हि प्रतिच्छन्नं विभ्रान्तमिव चातुरम् ।

पुनः प्रशासयन् वाक्यैः कविः पञ्चशिखोऽव्रवीत॥ ५ ॥ भीष्मजी कहते हैं--राजन ! राजा जनककी बुढिको

अज्ञानान्धकारसे आच्छादित तथा आत्माके नाजकी सम्भा-बनासे भ्रान्त एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पद्धशिख उन्हे मधुर वचनींदारा शान्त करते हुए-छे बोळे-।। ५ ॥ उच्छेदनिष्ठा नेहास्ति भावनिष्ठा न विद्यते। अयं द्यपि समाहारः शरीरेन्द्रियचेतसाम्। प्रथगन्योन्यमप्यपाश्चित्य कर्मस्र ॥ ६ ॥

राजन् । मृत्युके पश्चात् आत्माका न तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकारमे ही परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला सङ्घात है। यह भी गरीरा इन्द्रिय और मनका समृहमात्र है। यद्यपि ये सत्र पृथक-पृथक् हैं तो भी एक दूसरेका आश्रय लेकर कमोंमे प्रवृत्त होते हैं ॥ ६ ॥ धातवः पञ्च भूतेषु खं वायुज्योंतिषो धरा। ते खभावेन तिप्रन्ति वियुज्यन्ते स्वभावतः॥ ७॥ प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमे आकाश वायुः

अग्नि, जल और पृथ्वी-ये पॉच धातु हैं। ये स्वमावसे ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं ॥ ७ ॥ थाकाशोवायुरूष्मा च स्तेहो यश्चापि पार्थिवः। पञ्चसमाहारः शरीरमपि नैकधा॥ ८॥

थाकारा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी-इन पॉच तस्वी-के समादारते ही अनेक प्रकारके शरीरीका निर्माण हुआ है। क्षानमूष्मा च वायुख त्रिविधः कार्यसंग्रहः। इन्द्रियाणीन्द्रियायाध्य स्वभावद्येतना मनः। प्राणापानौ विकारश्च धातवश्चात्र निःस्रताः ॥ ९ ॥

शरीरमे शन ( बुद्धि ), ऊष्मा ( जटरानल ) तथा चायु ( प्राण )---इनका समुदाय समस्त कर्मोंका सम्राहकगण है। क्योंकि इन्होंसे इन्द्रियः इन्द्रियोंके विषयः स्वभावः चेतनाः मनः प्राणः अपानः विकार और धातु प्रकट हुए हैं ॥ ९ ॥ श्रवणं स्पर्शनं जिह्ना दृष्टिनीसा तथैव च । इन्द्रियाणीति पञ्चैते चित्तपूर्वे गता गुणाः ॥ १०॥

श्रवणः त्वचाः जिह्वाः नेत्र और नासिका-ये पॉच ज्ञाने-न्द्रियाँ हैं। शब्द आदि गुण चित्तसे संयुक्त होकर इन इन्द्रियोके विषय होते हैं ॥ १०॥

तत्र विशानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना ध्रुवा। यामाहुरदुःखामसुखेति च ॥ ११ ॥ सुखदुःखेति

विज्ञानयुक्त चेतना ( विषयोंकी उपादेयता) हेयता और उपेक्षणीयताके कारण ) निश्चय ही तीन प्रकारकी होती है। उसे अदुःखाः असुखा और सुख-दुःखा कहते हैं ॥ ११ ॥ शब्दः स्पर्शे च रूपं च रसो गन्धस्य मूर्तयः। पते ह्यामरणात् पश्च षड्गुणा ह्यानसिद्धये ॥ १२ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तथा मूर्त द्रव्य-ये छ: गुण

जीवकी मृत्युके पहलेतक इन्द्रियजन्य ज्ञानके साधक होते हैं

( इनके साथ इन्द्रियोंका सयोग होनेपर ही भिन्न-भिन्न विघट-का ज्ञान होता है ) ॥ १२ ॥

तेप कर्मविसर्गश्च सर्वतत्त्वार्धनिश्चयः। तमाहुः परमं शुक्तं बुद्धिरित्यव्ययं महत्॥ १३॥

श्रोत्र आदि इन्द्रियोंमें उनके विपयीका विवर्जन (त्याग) करने छ समुर्ण तस्त्रीके यथार्थ निश्चयरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। उस तस्वनिश्ययको अत्यन्त निर्मेख उत्तम जान और अविनाशी महान् ब्रह्मपद कहते हैं॥ १३॥ गुणसमाहारमात्मभावेत

असम्यन्दर्शनै दृःखमनन्तं नोपशास्यति ॥ १४ ॥ जो लोग गुणींके सङ्घातरूप इस गरीरको ही आसा समझ छेते हैं। उन्हें मिध्या ज्ञानके कारण अनन्त द्वःतीरी

प्राप्ति होती है और उनकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती ॥ १४ ॥

अनात्मेति च यद हण्टं तेनाहं न ममेत्यपि। वर्तते किमधिष्ठानात् प्रसका दुःखसंस्रतिः ॥ १५॥

इसके विपरीत जिनकी दृष्टिमें यह दृश्य-प्रपञ्च अनात्मा सिद्ध हो चुका है। उनकी इसके प्रति न नमता होती है न अहताः फिर उन्हें दुःखपरम्परा कैसे प्राप्त हो। उन दुःसीके ळिये आधार ही क्या रह जाता है ? ॥ १५ ॥

अञ्च सम्यग्वधो नाम त्यागशास्त्रमञ्जमम्। श्रुण यत तय मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति ॥ १६॥

अब मैं उस परम उत्तम साख्यशास्त्रका वर्णन करता हूँ, जिसका नाम है सम्यग्वध (सम्यगुरूपेण दुःखींका नारा करनेवाला )। उससे स्यागकी प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो । उसका उपदेश तुम्हारे लिये मोक्षदायक होगा ॥१६॥

त्याग एव हि सर्वेषां युक्तानामपि कर्मणाम्। नित्यं मिथ्याविनीतानां क्लेशो दुःखबहो मतः॥ १७॥ जो लोग मुक्तिके लिये प्रयवगील हों। उन धवको चाहिये

कि सम्पूर्ण क्यामिथहताः ममता, आसक्ति और कामनामः त्याग करें। जो इनका त्याग किये विना ही त्रिनीत (शमः इम आदि साधनोंमें तत्पर ) होनेका झुठा दावा करते हैं। उन्हें अविद्या आदि दुःखदायी क्लेंग प्राप्त होते हैं || १७ ||

द्रव्यत्यागे तु कर्माणि भोगत्यागे व्रतान्यपि। सुखत्यामे तपो योगं सर्वत्यामे समापना ॥ १८॥

शास्त्रीमें द्रव्यका त्याग करनेके लिये यत्र आदि वर्मः भोगका त्याग करनेके लिये वतः दैहिक सुखाँके त्यागके लियेतर और सब कुछ ( अह्ताः ममताः आतिः, कामना आदि ) त्याग देनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आजा दी गयी है। यही त्यागकी चरम सीमा है ॥ १८॥

तस्य मार्गोऽयमद्वैधः सर्वेत्यागस्य दक्षितः। चिप्रहाणाय दुःखस्य दुर्गतिस्त्वन्यथा भवेत्॥ १९॥ सर्वस्व-स्यागका यह एकमात्र मार्ग ही दुःलॉंसे हुटकरा

पानेके लिये उत्तम बताया गया है। इसके विपरीत आचरण करनेवालोंको दुर्गति भोगनी पड़ती है ॥ १९ ॥ पञ्जजानेन्द्रियाण्युक्त्वा मनःपष्ठानि चेतसि । चलप्रानि वक्ष्यामि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि त ॥ २०॥

बुद्धिमें स्थित मनसहित पॉन्व जानेन्द्रियोंका वर्णन करके अब पाँच कर्मेन्द्रियोका वर्णन करूँगा । जिनके साथ प्राणशक्ति

छठी बतायी गयी है ॥ २०॥

हस्ती कर्मेन्द्रियं ज्ञेयमथ पादी गतीन्द्रियम् । प्रजनानन्द्रयोः शेफो निसर्गे पायरिन्द्रियम् ॥ २१॥

दोनी हाथींको काम करनेवाली इन्द्रिय जानना चाहिये। दोनों पैर चलने-फिरनेका काम करनेवाली इन्द्रिय हैं। लिङ्ग <del>एं</del>जानोत्पादन एवं मैथुनजनित आनन्दकी प्राप्ति करनेके लिये है। गुदनामक इन्द्रियका कार्य मल-त्याग करना है ॥२१॥ वाक च शब्दविशेषार्थमिति पञ्जान्वितं विदः। पवमेकादशैतानि ग्रह्मशाऽऽश् विस्जेन्मनः ॥ २२ ॥

वाक-इन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण करनेके लिये है। इस प्रकार पाँच कर्मेन्द्रियोंको पाँच विपयोंसे यक्त माना गया है । मनसहित एकादश इन्द्रियोंके विपर्योका मुद्धिके द्वारा भीव त्याग कर देना चाहिये ॥ २२ ॥ कर्णी शब्दश्च चित्तं च त्रयः श्रवणसंब्रहे । तथा स्पर्शे तथा रूपे तथैव रसगन्धयोः ॥ २३ ॥

अवण-कालमे ओत्ररूपी इन्द्रियः शब्दरूपी विपय और चित्रकरी कर्ता-इन तीनोंका खयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्धः, रूपः रस तथा सन्धके अनुमय-कालमें भी इन्द्रियः, विषय एवं सनका संयोग अपेक्षित है ॥ २३ ॥ एवं पश्चत्रिका होते गुणास्तदुपलन्धये। येनायं त्रिविधो भावः पर्यायात् समुपस्थितः ॥ २४ ॥

इस प्रकार ये तीन तीनके पाँच समुदाय हैं। ये सब शुण कहे गये है। इनसे शब्दादि विषयोंका ग्रहण होता है। जिससे ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविय भाव वारी-वारीसे उपस्थित होते हैं ॥ २४ ॥

सास्विको राजसञ्चापि तामसञ्चापि ते त्रयः। त्रिविधा वेदना येपु प्रस्ताः सर्वसाधनाः ॥ २५ ॥

इनमेंसे एक-एकके सास्विक, राजम और तामस तीन-तीन मेद होते हैं। उनसे प्राप्त होनेवाले अनुमव भी तीन प्रकारके ही हैं। जो हर्ष, प्रीति आदि सभी मार्चिके साधक हैं ॥ २५॥

प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । अक्रतश्चित् क्रतश्चिद् वा चिन्तितःसास्विको गुणः॥२६॥

हर्षः प्रीतिः आनन्दः सुख और चित्तकी शान्ति-ये सत्र भाव विना किसी कारणके स्वतः हों या कारणवश ( मक्तिः ज्ञानः वैराग्यः सत्सङ्क आदिकेकारण ) हों सारितक गुण माने गये हैं ॥ २६ ॥

अतुष्टिः परितापश्च शोको छोभस्तथाक्षमा । लिङ्गानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेत्वहेतुतः ॥ २७ ॥

असतोषः सतापः शोकः लोभ और असहनगीलता-ये किसी कारणसे ही या अकारण-रजोगुणके चिह्न हैं ॥२७॥

अविवेकम्बधा मोहः प्रमादः खप्नतन्द्रिता । कशंचिरपि वर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः ॥ २८॥

अविवेक, भोइ, प्रमाद, खप्न और आलस्य-ये किसी तरह भी क्यों न हों। तमोगुणके ही विविध रूप हैं ॥ २८ ॥

अत्र यत प्रीतिसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत् । वर्तते सास्विको भाव इत्यपेक्षेत तत् तथा ॥ २९ ॥

इनमे वो शरीर या मनमें प्रीतिके स्योगसे उदित हो। वह सास्विक माव है और उसको सत्वगुणकी वृद्धि जाननी चाहिये ॥ २९ ॥

त्वसंतोषसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मनः प्रवृत्तं रज इत्येवं ततस्तद्पि चिन्तयेत् ॥ ३० ॥

जो अपने लिये अनतोपजनक एव अप्रीतिकर हो। उसको रजोगुणकी प्रवृत्ति एव अभिवृद्धि समक्षनी चाहिये ॥ अथ यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि चा भवेत । अप्रतक्रीमविद्ये

तमस्तद्रपधारयेत् ॥ ३१ ॥ गरीर या मनमें जो अतर्काः अग्रेय एव मोहसयुक्त भाव प्रादर्भत हो: उसको तमोगुणजनित जानना चाहिये ॥३१॥ थोत्रं ब्योमाथितं भूतं शब्दः श्रोत्रं समाधितः।

नोभयं शब्दविहाने विज्ञानस्येतरस्य वा॥३२॥ शब्दका आधार श्रोत्रेन्द्रिय है और श्रोत्रेन्द्रियका आधार

आकाग है। अतः यह आकाशस्य ही है। ऐसी स्थितिमें जन्दका अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र-चे दोनी ही जान अथवा अज्ञानके विषय नहीं होते हैं है ॥ ३२ ॥ एवं त्वक्चक्षपी जिह्ना नासिका चेति पश्चमी। स्पर्धे रुपे रसे गन्धे तानि चेतो मनश्च तत् ॥ ३३ ॥

इसी प्रकार त्वचाः नेत्रः जिह्या और नासिका भी क्रमशः सर्जा, रत, रस और गन्धके आश्रय तथा अपने आधारमत महाभूतोंके खरूप है। इन सयका कारण मन है। इसलिये वे सव-के सब मनःस्वरूप है ॥ ३३ ॥

सकर्मयुगपद्भावो दशस्वेतेपु चित्तमेकादशं विद्धि युद्धिर्वादशमी भवेत्॥ ३४॥

इन दर्से इन्द्रियोमें अपने-अपने विपयोंको एक साथ भी अहण करनेकी जाकि होती है । ग्यारहवॉ मन और वारहवीं बुद्धि-इनको इन्द्रियोंका सहायक समझना चाहिये।) तेपामयुगपद्भाव उच्छेदो नास्ति तामसे। आस्थितो युगपद्भावो व्यवहारः स लौकिकः ॥ ३५ ॥

 अ दोनों शान अथवा अशानके विषय नहीं होते, इस कषनका अभिप्राय थें समझना चाहिये.—ओ श्रवणकालमें शब्दका अनुभव करता है, वह उसके साथ ही श्रीत्र और आकाशका अनुभव नहीं करता है। साथ ही उसे इन दोनोंका अज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि शब्दका अवणेन्द्रिय और आकाश दोनोंसे सम्बन्ध है। इन दोनोंके विना शब्दका अनुभव हो ही नहीं सकता ।

तमोगुणक्षित सुपुप्तिकाल्मे अपने कारणमे विलीन हो जानेचे इन्द्रियाँ विपयोंका अहण नहीं कर एकतीं, किंतु उनका नाश नहीं होता है। उनमे जो अपने विषयोको एक साथ अहण करनेकी शक्ति है, वह लौकिक व्यवहारमे ही दिखायी देती है (सुपुप्तिकाल्मे नहीं)॥ ३५॥ इन्द्रियाण्यपि सुक्ष्माणि स्ट्रा पूर्वेश्वतागमात्।

चिन्तयमानुपर्येति त्रिभिरेवान्वितो गुणैः ॥ ३६ ॥
पहले जाम्रत्-अवस्थाके देखने-सुनने आदिके द्वारा पूर्ववास्तावश्च शब्द आदि विषयोकी माप्ति होनेसे स्वमदर्शी पुरुष
पक्ष्म ग्यारह इन्द्रियोको देखकर विषयसंगकी मावना करता
हुआ सन्त आदि तीनो गुणोसे गुक्त हो शरीरके मीतर ही
इस्कानुसार घूमता रहता है ॥ ३६ ॥

यत् तमोपहतं चित्तमाशु संहारमधुवस्। करोत्युपरमं काये तदाहुस्तामसं बुधाः॥३७॥

सुष्ठुप्तिकालमे जब चित्त तमोगुणसे अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाय-स्वमावका चीम्न ही चहार करके योड़ी देरके लिये इन्द्रियोंके व्यापारको वंद कर देता है, -उस समय धरीरमे जो सुखकी प्रतीति होती है, उसे विद्वान् पुक्ष तामस सुख कहते हैं ॥ ३७ ॥

यद् यदागमसंयुक्तं न छच्छ्रमनुपश्यति । भथ तत्राप्युपादचे तमोऽन्यकमिवानृतम् ॥ ३८॥

सुप्तिकार्लमें स्वमदर्शी पुरुष उपस्थित दुःखको प्रत्यक्षकी भॉति अनुभव नहीं करता है। इरालिये वह सुपुति-कालमें भी तमोगुणयुक्त मिध्या सुखका अनुभव करता है॥ एवमेष प्रसंख्यातः स्वकर्मप्रत्ययो गुणः। कथञ्चिद् चर्तते सम्यक् केषांचिद् वा निवर्तते॥ ३९॥

इस प्रकार अपने कर्मके अनुसार गुणकी प्राप्तिके विषयमे कहा गया है। अज्ञानियोंके ये गुण सम्यक्रूपेण प्रवृत्त होते है और ज्ञानियोंके निवृत्त हो जाते हैं॥ ३९॥ एतदाहुः समाहारं क्षेत्रमध्यात्मचिन्तकाः। स्थितो मनस्य यो भावः स ये क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ ४०॥

अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करनेवाले विद्वान् इच शारीर और इन्द्रियोके स्थातको लेश कहते हैं और मनमें जो चेतन सत्ता खित है। वही क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) कहलाता है॥ ४०॥ एवं सति क उच्छेदः शाश्यतो चा कथं भवेत्। स्वभावाद् वर्तमानेषु सर्वभूतेषु हेतुतः॥ ४१॥

ऐती अवस्थामे आत्माका विनास कैसे हो सकता है ! अथवा हेतुपूर्वक प्रकृतिके अनुसार प्रकृत पञ्चमहाभूतोये उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है ! ॥ ४१ ॥ यथार्णवृगता नद्यो व्यक्तीर्जहति नाम च । नदास्त्र ता नियच्छन्ति ताहराः सत्त्वसंक्ष्यः ॥ ४२ ॥ जैसे नद और नदियाँ समुद्रमे मिळकर अपने नाम और

जैसे नद और नदियां समुद्रमें मिलकर अपने नाम आर ध्यक्तित्व ( रूप ) को त्याग देती हैं तथा जैसे बड़े-बड़े नद छोटी छोटी नदियोंको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवातमा परमात्मामे विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है || ४२ ||

पवं सति कुतः संज्ञा प्रेत्यभावे पुनर्भवेत् । प्रतिसम्मिश्रिते जीवेऽगृह्यमाणे च सर्वतः ॥ ४३ ॥

जीवके ब्रह्ममें विलीन हो जानेपर उसके नाम रूरना किसी प्रकार भी ब्रह्म नहीं हो क्वता । ऐसी दशामें मृत्युके पश्चात् जीवकी सजा कैसे रहेगी र ॥ ४३॥

इमां च यो वेद विमोश्चबुद्धिः मात्मानमन्विञ्छति चाप्रमत्तः। न छिप्यते कर्मफछैरनिष्टैः

पत्रं विसस्येव जलेन सिक्तम् ॥ ४४॥ जो इस मोक्षविद्याको जानता है और शवधनीचे साथ आत्मतत्त्वका अनुसंघान करता है, वह जलते कमलने वर्षेत्री मॉवि कर्मके अनिष्ट फलेंसे कमी लिस नहीं होता ॥ ४४॥

टढेिहिं पारोवेंहुभिविंमुकः प्रजानिभित्तेरिप देवतेश्च। यदा ह्यसौ सुखदुःखे जहाति मुक्तस्तदार्ग्या गतिमेत्यलिङ्गः॥४५॥

किंतु एंतानोंके प्रति आसक्तिके कारण और भिल्न भिन्न देवताओंकी प्रस्त्रताके लिये अञ्चानवीहारा को सकाम कर्म किये जाते हैं। ये सब मनुष्यके लिये नाना प्रकारके नुहद बन्धन हैं । जब वह इन बन्धनोंसे छूटकर मुख-दुःखकी चिन्ता छोड़ देता है। उस समय सुक्ष्म गरीरके अभिमानका त्यांचा करके सर्वश्रेष्ठ गति ग्राप्त कर लेवा है।। ४५ ॥

श्रुतिप्रमाणागममङ्गलेश्च

होते जरामृत्युभयादभीतः । श्लीणे च पुण्ये विगते च पापे ततो निमिचे च फले विनष्टे । अलेपमाकाशमलिङ्गमेयः

मास्थाय प्रयनित महत्यसक्ताः॥ ४६॥
श्रुवि-प्रतिपादित प्रमाणींका विचार और जालमें यवाये
हुए मञ्जूकमय साधनींका अनुष्ठान करनेते मनुष्य जरा और
मृत्युके भयते रहित होकर सुखते सोता है। जब पुष्प और
पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवाले सुख दुःख आदि पत्नाँ ।
नाश हो जाता है। उस समय सम्पूर्ण पदायोमें मर्थया
आप्रक्तिसे रहित पुष्प आकाशके समान निर्लय और निर्मुण
परमात्मामे स्थित हुए उसका शक्षात्कार कर देते हैं॥ ४६॥

यथोर्णनाभिः परिवर्तमान स्तन्तुक्षये तिष्ठति पात्यमानः। तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं विध्वंसते लोष्ट इवाद्विमुच्छन् ॥ ४४॥ जैवे मकडी जाला तानकर उमार वाहर लगाति रह<sup>ी</sup> है। किंतु उन जालोंका नाग हो जानेरर एक स्थानरा जित हो जाती है। उसी प्रकार अविद्याके वगीभृत हो नीचे गिरने बाला जीव कर्मजालमें पहकर भटकता रहता है और उसके खुटनेपर दुःखवे रहित हो जाता है। जैवे पर्वतपर फेंका हुआ मिटीका ढेला उससे टकराकर चूर-चूर हो जाता है। उसी प्रकार उसके सम्पूर्ण दुःखींका विष्यंत हो जाता है। ४७॥

यथा रुकः श्रद्धमयो पुराणं हित्वा त्वचं वाष्पुरमो यथाच। विहाय गच्छत्यनवेक्षमाण-

स्तथा विमुक्तो विज्ञहाति दुःखम्॥ ४८॥ नैवे क्कामक मृग अपने पुराने वींगको और वॉप अपनी केंजुकनो त्यागकर उपकी ओर रेखे विना ही चळ देता है। उसी प्रकार मनता और अभिमानने रहित हुआ पुरुष सपार-बन्धनने पुत्रक हो अपने सम्पूर्ण दुःखींको दूर कर देता है॥ ४८॥

> हुमं यथा चाप्युदके पतन्त-मुत्स्रज्य पश्ची निपतत्यसक्तः। तथा छसौ सुखदुःखे विहाय

मुक्तः पराद्धर्यो गतिमेत्यखिङ्गः ॥ ४९ ॥ जित प्रकार पशी शृक्षको जलमें गिरते देख उसमें आर्थाक छोडकर शृष्टाका परित्याग करके उड़ जाता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुप सुन्त और दुःख-दोनोंका त्याग करके स्वस्म गरीरते रहित हो उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥४९॥ भीम्य जवाच

नाम उपाय श्रीप च भवति मैथिकेन गीतं नगरमुपाहितमग्निनाभिवीह्य । न खलु मम हि दश्चतेऽत्र किचित् खयमिदमाह किळ स भूमिपालः ॥५०॥ इदममृतपदं निशम्य राजा खयमिह पञ्चशिकेन भाष्यमाणम्। निखिलमभिसमीह्य निश्चितार्थः

परमासुखी विजद्यार वीतशोकः ॥ ५१ ॥
भीष्मजी कहते हैं — राजन् । स्वय आचार्यप्रश्रीश्राक्के बताये हुए इस अमृतस्य जानोपरेशको सुनकर राजा जनक एक निश्चत सिद्धान्तपर पहुँच और और सारी वातोंपर कि निश्चत सिद्धान्तपर पहुँच और और सारी वातोंपर कि निश्चत कि हो बेदे सुखरी रहने छो; किर तो जनकी स्थिति ही कुछ और हो गयी । एक बार उन मिस्किन्तरेश राजा जनकने मिस्किन्तरोश जागरे जलती देखकर स्वय यह उद्दार प्रकट किया या कि इस नगरके जलनेरे

मेरा कुछ भी नहीं जलता है || ५०-५१ ||

इमंहियः पठित विमोक्षिनश्चर्यं महीपते सततमवेक्षते तथा। उपद्रवान् नानुभवत्यदुःखितः

प्रमुच्यते कपिळमिलेल्य सैथिळः ॥ ५२॥ राजन् ! यहाँ जो मोक्षतत्वका निर्णय किया गया है। उठका जो पुरुष सदा खाध्याय और चिन्तन करता रहता है। उसे उपप्रवीका कष्ट नहीं भोगना पड़वा। दुःख तो उसके पास कमी फटकने नहीं पाते है तथा जिस प्रकार राजा जनक कपिलमताबलम्बी पञ्जिमिक समागमते इस झानको पाकर ग्रक्त हो गये थे, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है।। (श्रूयतां नृपशार्वृंल यद्यें दीपिता पुरा। चिह्नता दीपिता सा तु तन्मे श्रुणु महामते॥ नृपश्रेष्ठ । महामते। पूर्वकालमें जिस उद्देश्यक्ष श्रीमद्वारा सिथिलानगरी चलायी गयी; उसे वताता हूँ, सुनो॥

हुपश्रह । महास्ता । पूर्वकृतिक । जात उपूरस्य आहा सिधिळानगरी बळायी गयी, उसे वताता हूँ, हुनो ॥ जनको जनदेवस्तु कर्माण्याधाय चात्मिन । सर्वभावमनुप्राप्य भावेन विचचार सः॥

जनकवरी राजा जनदेव परमात्मामें कमोंकी खापित करके सर्वात्मताको प्राप्त होकर उसी भावसेसर्वत्र विचरण करते थे ॥ यजन् द्षंस्त्रथा जुङ्गन् पालयन् पृथिवीमिमाम् । अध्यात्मविन्महाप्राष्ट्रस्त्रयात्वेन निष्टितः ॥

महाप्राज जनक अध्यात्मतत्त्वके जाता होनेके कारण निष्क्राममावसे यज्ञ दानः होम और पृथ्वीका पालन करते हुए भी उत्त अध्यात्मजानमें ही तन्मय रहते थे ॥ स तस्य हृदि संकल्पं झातुमैञ्छल् स्वयं प्रभुः ॥ सर्वेक्षोकाधिपस्तत्र द्विजरूपेण संयुतः ॥ मिथिलायां महाबुद्धिञ्चलीकं किचिदाचरन् । स गृहीत्वा डिजश्रेष्टैर्मुपाय प्रतिवेदितः ॥ अपराधं समुहिस्य तं राजा प्रत्यभाषत ॥

एक समय राम्पा लोकोंके अधिपति साक्षात् भागामन् नारायणने राजा जनकके मनोभावकी परीक्षा लेनेका विचार किया; अतः वे ब्राह्मणरूपसे वहाँ आये। उन परम हुद्धिमान् श्रीइरिने मिधिलानगरीमें कुछ प्रतिकृष्ट आचरण किया। तव बहाँके श्रेष्ठ दिजोंने उन्हें पकड़कर राजाको सौप दिया। ब्राह्मणके अपराथको लश्य करके राजाने उनसे इस प्रकार कहा।

जनक उवाच

न त्वां घासण दण्डेन नियोक्ष्यामि कथंचन । मम राज्याद् विनिर्गच्छयावत् सीमा भुवो मम॥

जनकर्ने कहा — ब्राह्मण । में तुम्हें किसी प्रकार दण्ड नहीं बूँगाः तुम मेरे राज्यके जहाँतक मेरी राज्यभूमिकी सीमा है। उससे बाहर निकल जाओ ॥

इत्युक्तः स तथा तेन मैथिलेन हिजोत्तमः । अन्नवीत् तं महात्मानं राजानं मन्त्रिभिर्वृतम् ॥

सिथिळानरेशके ऐसा कहनेपर उन श्रेष्ठ बाह्मणने मन्त्रियोंचे चिरे हुए उन महात्मा राजा जनकष्ठे इस प्रकार कहा—॥

त्वमेवं पद्मनाभस्य नित्यं पक्षपदाहितः। अहो सिद्धार्थक्पोऽसि गमिष्ये स्रस्ति तेऽस्तु वै॥

महाराज । आप सदा पदानास समावाद नारायणके चरणोर्मे अनुराग रखनेवाले और उन्हींके श्ररणागत हैं। अहो । आप इतार्यरूप हैं। आपका कल्याण हो । अब झैं चळा जाऊँगा'। इत्यक्त्वा प्रययौ विपस्तिज्ञशसुर्द्धिजोत्तमः। अदहन्त्राग्निना तस्य मिथिळां भगवान खयम ॥

ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहाँसे चल दिये। जाते-जाते राजाकी परीक्षा लेनेके लिये उन श्रेष्ठ ब्राह्मणरूपधारी भगवान् श्रीहरिने स्वय ही मिथिलानगरीमे आग लगा दी ।। प्रदीप्यमानां मिथिलां स्प्रा राजा न कम्पितः।

जनैः स परिपृष्टस्तु चाक्यमेतदुवाच ह॥ मिथिलाको जलती हुई देखकर राजा तनिक मी विचलित नहीं हुए । लोगोंके पूछनेपर उन्होंने उनसे यह बात कही-। थनन्तं वत मे वित्तं भाव्यं मे नास्ति किंचन। मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे किंचन दहाते ॥

भीरे पास आत्मजानरूप अनन्त धन है। अतः अव भेरे लिये कुछ भी प्राप्त करना दोच नहीं है। इस मिथिलानगरीके जल जानेपर भी मेरा कुछ नहीं जलता है? ॥

तदस्य भाषमाणस्य श्रुत्वा श्रुत्वा हृदि स्थितम्। पुनः संजीवयामास मिथिलां तां द्विजोत्तमः॥

राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर उन दिजनेपने भी उनकी बात सनी और उनके मने भावको समझाः फिर उन्होंने मिथिळानगरीको पूर्ववत् सजीव एव दाहरहित कर दिया ॥ आत्मानं दर्शयामास वरं चास्मै ददौ पुनः। धर्मे तिष्टत सदभावो बुद्धिस्तेऽथं नराधिय॥ सत्ये तिप्रख निर्विण्णः खस्ति ते. स्त वजास्यहम ।

साथ ही उन्होंने राजाको अपने साधात स्वरपका दर्गन कराया और उन्हे वर देते हुए पुनः कहा—'नरेशर । तुम्हारा मन सद्भावपूर्वक धर्ममें लगा रहे और बुद्धि तत्त्वशनमे परिनिष्ठित हो । सदा विषयोंसे विरक्त रहकर तुम सत्के मार्गपर डटे रहो । तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं जाता हुँ ।॥ इत्यक्त्वा भगवांस्चैनं तत्रैवान्तरधीयत। एतत् ते कथितं राजन् कि भयः श्रोतमिच्छिति॥

उनसे ऐसा कहकर भगवान् श्रीहरि वहीं अन्तर्धान ही गये | राजन् ! यह प्रसङ्ग तुम्हे सुना दिया । अर और क्या सनना चाहते हो १॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षवर्मपर्वणि पन्चशिखवानमं नाम एकोनविशस्पविकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१९॥ इस प्रकार श्रीमहामारत कृतिवर्षके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें पश्चीकृतका उपदेशनामक दो सी

उन्नीसवॉ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९५ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इळोक मिलाकर कुछ ६७ इळोक है )

विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

इवेतकेतु और सुत्रर्चलाका विवाह, दोनों पति-पत्नीका अध्यात्मविषयक संवाद तथा गाईस्थ्य-धर्मका पालन करते हुए ही उनका परमात्माको प्राप्त होना एवं दमकी महिमाका वर्णन

युधिष्ठिर उनाच

अस्ति कश्चिद् यदि विभो सदारो नियतो गृहे । सर्वद्वन्द्वविवर्जितः ॥ अतीतसर्वसंसा**रः** तं मे बृहि महाप्राज्ञ दुर्रुभः पुरुषो महान्।

युधिष्ठिरने कहा-महाप्राज्ञ ! प्रभो ! यदि कोई ऐसा पुरुष हो। जो गृहस्य आश्रममे पत्नीसहित संयम-नियमके साथ रहता हो। समस्त सासारिक बन्धनीको पार कर चुका हो और सम्पूर्ण द्वन्द्वंसि दूर रहकर उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता हो तो उसका मुझे परिचय दीजिये। क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है ॥

भीष्म उवाच

शृ्णु राजन् यथावृत्तं यन्मां त्वं पृष्टवानसि । शुद्धं संसारभयमेषजम् ॥ इतिहासिमं

भीष्मजीने कहा—राजन् ! तुमने मुझसे जो विषय पूछा है, उसे यथावत्राप्ति सुनो । यह विशुद्ध इतिहास जन्म-मरणरूप रोगका मय दूर करनेके छिये उत्तम औषध है ॥ देवलो नाम विप्रपिः सर्वशास्त्रार्थकोविदः। कियावान् धार्मिको नित्यं देवब्राह्मणपूजकः॥ ब्रह्मार्ष देवलका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे सम्पूर्ण

द्यास्त्रीके ज्ञानमे निपुण, कियानिष्ठ, घार्षिक तथा देवताओं और ब्राह्मणोक्षी सदा पूजा करनेवाले थे ॥ सुता सुवर्चला नाम तस्य कल्याणलक्षणा। नातिहस्या नातिकृशा नातिदीर्घा यशस्यिनी॥ उनके एक पुत्री थीं। जो सुवर्चलाके नामसे पुत्रारी

जाता थी । वह यशस्त्रिनी फन्या समी शुभ ठक्षणांते सम्पन्न थी । वह न तो अधिक नाटी थी और न अधिक सबी। वह

विशेष दुवली भी नहीं थी।।

प्रदानसमयं प्राप्ता पिता तस्य द्यविन्तयत्॥ अस्याःपतिः कुठो चेति ब्राह्मणः श्रोत्रियः परः। विद्वान् विष्रो ह्यकुदुम्यः प्रियवादी महातपाः ॥

घीरे-घीरे उसकी विवाहके योग्य अवस्या हो गयी। उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्रीका पति क्षेष्ठ आंत्रिय ब्राह्मण होना चाहिये, जो विद्वान होतेके माय ही प्रिय वचन बोलनेवाळा, महातपस्त्री और अविवाहित हो; परतु एंग पुरुष कहाँसे सुलभ हो सकता है ? ॥ इत्येवं चिन्तयानं तं रहस्याह सुवर्चला। अन्धाय मां महाप्राज्ञ देखनन्थाय व पितः। एवं सार सदा विद्वन् ममेदं प्राथितं मुने ॥ एकान्तमें बैठकर ऐसी ही चिन्ताम पड़े हुए निताहे पास जाकर सुवर्चलाने इस प्रकार कहा—पिवाजी । आप परम बुद्धिमान, निहान और मुनि हैं। आप शुहो ऐसे पतिके हाथमें सौंपियेगा, जो अन्धा भी हो और ऑखबाब्य

भी हो । मेरी इस प्रार्थनाको सदा याद रखियेगा ।।

ृषितोवाच न शक्यं प्रार्थितं वस्से त्वयाद्य प्रतिभाति मे । अन्धतानम्बता चेति विकारो मम जायते ॥ उन्मत्तेवाशुभं वाक्यं भाषसे ग्रुमखोचने।

पिता बोळे—चेटी ! तम्बारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके।
ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि एक ही व्यक्ति
अन्या भी हो और अन्या न भी हो। यह कैसे छम्मव है है
प्रम्हारी यह बात छुनकर मेरे मनमें खेद होता है । शुभ-कोचने ! तुम पगळी-सी होकर अशुभ वात मुँहसे निकाल
रही हो ॥

सुवर्चलोवाच

नाहमुन्मत्तभूताच दुद्धिपूर्वे श्रवीमि ते । विद्यते चेत् पतिस्तादक् स मां भरति वेद्यित्॥

सुवर्चला बोली—पिताली ! में पगली नहीं हूँ । खूब सोच-समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ । बादि ऐसा कोई बेदनेता पति प्राप्त हो नाय तो वह मेरा भरण-पोपण कर सकता है ॥

वेभ्यस्त्वं मन्यसे दातुं मामिहानय तान् छिजान् । ताददां तं पति तेषु चरयिष्ये यथातथम् ॥

व्याप जिन ज्ञाहाणीं के हाथमें युद्धे देना चाहते हैं। उन सनको यहाँ छुव्या श्रीजिये। मैं उन्होंमेरे अपनी पर्वदके अनुसार योग्य पतिका वरण कर खूँगी।। संयेति चोक्त्या तां कन्यासृत्यिः शिष्यानुवाच्य ह। आह्यणान् वेदसम्पन्नान् योनिगोत्रविद्योशिसान्। मास्तः पितृतः शुद्धान्शुद्धानाचारतः शुभान्। अरोगान् सुद्धिसम्पन्नान्वाीलसस्वगुणान्वितान्।। अरोगान् सुद्धिसम्पन्नान्वाीलसस्वगुणान्वितान्।। अरोगान् स्नातकान्यीलं मातापितृसमन्वितान्॥ निवेप्द्धकामान् कन्यां में स्प्राट्टन्यत शिष्यकाः।।

तव अपनी पुत्रीते (तथासू) कहकर ऋषिने शिष्पींसे कहा—(धिष्याण । जो वेदिविद्यासे सम्पन्न, निष्कळ्झ माता-पितासे उसक, निर्देश कुळके गावक, ग्रुद्ध आचार-विचार-वाले, ग्रुप ळ्याणीर पुक्त, नीरीमा, ग्रुद्धिमान, ग्रीळ और सब्देश स्पन्न, गोत्रीम वर्णवकरताके रोपसे गहित, वेदोक्त वर्तके पाळन्मे तस्पर, गोत्रीम वर्णवकरताके रोपसे गहित, वेदोक्त वर्तके पाळन्मे तस्पर, कार्वाके अधित माता-पिताशके तथा मेरी कन्यासे विवाहकी हच्छा रखनेवाले अंग्र आक्षण हों, उन सवको देखकर तुमलोग यहाँ शीव बुळा ळे आओ ॥' तब्जुत्वा त्वरिता: शिष्या ह्याध्रप्रेषु तकस्ततः। ग्रामेशु च तती गत्वा ब्राह्मणेम्यो न्यवेद्यन्॥

सुनिकी यह बात सुनकर उनके शिष्मोंने दुरंत इचर-

टर्चर आश्रमी तथा गॉवोमें जाकर प्राह्मणोंको इरकी स्वना दी॥ इरुपेः प्रभावं मस्वा ते कल्यायाश्र हिजोचमाः । अनेकमत्रयो राजन सम्प्राप्ता देवलाश्रमम् ॥

राजत् । ऋषि और उस कत्याके प्रभावको जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवलके आश्रमपर आये ॥ अनुसारुय यश्चान्यायं मतील सनिकसारकान ।

थनंक श्रंड ब्राह्मण महीषे देवलके आश्रमपर आये ॥ अनुसान्य यथान्यायं मुनीन् सुनिकुभारकान् । अभ्यर्च्य विधियस्तन्त्र कन्यामाह पिता महान् ॥

कन्योके महान् पिता देवलने वहाँ आये हुए ऋृपियों तथा ऋषिकुमारोंका यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूर्वक पूजन करके अपनी पुत्रीसे कहा— पतेऽिय नयो वत्से स्वपुत्रीकमता इह । बेद्वेदाङ्गसम्प्रकाः कुलीनाः शीलसम्मताः ॥ येऽमी तेषु घरं मद्दे स्वमिच्छिस महामतम् । तं क्रमारं वृणीष्वाद्य तस्मै दास्याम्यहं श्रोभे ॥

प्येदी | ये मुलि जो यहाँ पचारे हैं। वेद-वेदाङ्गीचे सम्मनः कुळीन और जीळवात् हैं | ये मेरे लिये अपने पुत्रके समान प्रिय हैं । मद्रे । हन लोगोंमेंचे तुम जित सहान् मतवारी मृष्कुम्मरको पति बनाना चाहो। उसे आज बुन लो। कुमे । भ्रें उसीने साथ तुम्हारा विवाह कर दूँगां । । सर्वेति कोकत्वा कल्याणी तसहेमनिमा तदा । सर्वेलक्षणसम्पन्ना वाक्यमाह यद्दाखिनी ॥ विमाणां समितीर्ह्मु। प्रणिपत्य सपोधमान् ।

तन 'तयास्त् ' कहकर तपाये हुए प्रवर्णके समान कान्ति-वाळी, समस्त द्वामळखणींसे सम्प्रज्ञ, यशस्त्रिनी, कल्याणमयी सुवर्चेळा ब्राहाणींके उस समुदायको देखकर सम्यूर्ण तपोधनींको प्रणास करके इस प्रकार वोळी ॥

सुवर्चलोवाच

यद्यस्ति समितौविषो हान्धोऽनन्धःस मे वरः॥

खुवर्चछाने कहा—इष ब्राह्मण-सभामें वहीं मेरा पति हो बकता है। जो अन्या हो और अन्या न भी हो ॥ तच्छुत्वा भुनयस्तव वीक्षमाणाः परस्परम्। नोसुर्विमामहाभागाः कन्यां मत्वा स्रवेदिकाम्॥

उस कन्याकी यह बात सुनकर सब मुनि एक दूसरेका वेंह देखने क्ये। वे महामाग ब्राह्मण उस कन्याको अबोध बानकर कुछ बोळे नहीं॥ कुत्सियित्वा सुनि तक मनस्या सुनिकासस्य ॥

कुत्सियत्वा सुनिं तत्र मनसा सुनिसत्तमाः ॥ यथागतं ययुः कुद्धा नानादेशनिवासिनः । कम्या च संस्थिता तत्र पितृवेश्मनि भामिनी ॥

नाना देखोंमें निवास करनेवाले वे श्रेष्ठ मुनि कृपित हो मनहीं मन देवल मृणिकी निन्दा करते हुए जैसे आये ये, वैसे ही बौट यथे और वह मानिनी कन्या वहाँ पिताके ही घरमें रह गयी ततः,कदाचिद् ब्रह्मण्यो विद्वान् न्यायविद्यारदः।
ऊहापोहविधानक्षो ब्रह्मचर्यसमन्वितः॥
वेत्रविद् वेदतत्त्वकः क्रियाकरपविद्यारदः।
आत्मतत्त्वविभागकः पितृमान् गुणसागरः॥
इयेतकेतुरिति ख्यातःश्चरत्वा वृत्तान्तमादरात्।
कन्यार्थं देवळं चापि शीद्यं तत्रागतोऽभवत्॥

तदनन्तर किसी समय विद्वान्, ब्राह्मणमक्त, न्यायविधारद, कहापोह करनेमे कुशल, ब्रह्मचयेषे सम्पन्नः वेदवेत्ता, वेदतत्त्वशः कर्म-काण्डविशारद, आत्मतत्त्वको विवेकमूर्वक जाननेवालेः जीवित पितावाले तथा सहुणोके सागर व्वेतकेतु ऋषि सारा इत्तान्त सुनकर उस कन्याको प्राप्त करनेके लिये शीमतापूर्वक आदरसहित देवल ऋषिके आश्रमपर आये ॥ उद्दालकसुतं हृष्ट्या इवेतकेतुं महाब्रतम् । यथान्यायं च सम्पूच्य देवलः प्रत्यभाषत ॥

उदालकके पुत्र महान् व्रतधारी श्वेतकेतुको आया देख देवलने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्रीसे कहा—॥ कन्ये पत्र महाभागे प्राप्तो ऋषिकुसारकः। घरयैनं महाप्राक्षं वेदवेदाक्षपारगम्॥

'महान् सौभाग्यशालिनी कन्ये । ये ऋषिकुमार ज्वेतकेतु पषारे हैं । ये बड़े भारी पण्डित और वेद-वेदाङ्गीके पारक्षत विद्वान् हैं । तुम इनका वरण कर लो' ॥ तच्छुत्वा कुपिता कन्या ऋषिपुचभुदेशत । तां कन्यामाह विप्रणिंः सोऽहं भद्ने समागतः ॥

पिताकी यह बात मुनकर कन्याने कुपित हो ऋषिकुमार हवेतकेतुकी ओर देखा। तब ब्रह्मिष व्वेतकेतुने उस कन्यासे कहा—प्राद्रें ! मैं वहीं हूं (जिसे तुम चाहती हो ), तुम्हारे

किये ही यहाँ आया हूँ ॥ अन्धोऽहमत्र तस्त्रं हि तथा मन्ये च सर्वेदा । विशास्त्रचयनं चिद्धि तथा मां हीनसंशयम् ॥ चूणीष्व मां चरारोहे भजे च स्वामनिन्दिते ।

भी अनव हूं, यह यथार्थ है। मैं अपने मनमे चदा ऐसा ही मानता भी हूं। साथ ही मैं सदेहरिहत होनेके कारण विशाल नेत्रीसे युक्त भी हूं। ऐसा ही दुम युक्ते समझो। श्रेष्ठ अङ्गोंवाली अनिन्य सुन्दरी! तुम मुझे अङ्गीकार करो। मैं तम्हारी अमीष्ट-सिद्धि करूँगा॥

येनेदं वीक्षते नित्यं चुणोति स्पृशतेऽथ वा ॥ श्रायते चिक्त सततं येनेदं रसते पुनः। येनेदं मन्यते तत्त्वं येन बुष्यति वा पुनः॥ न चक्षविंद्यते होतत् स वे भूतान्ध उच्यते।

्जिस परमात्माकी शक्तिये जीवात्मा खदा यह सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, चूँपता है, बोल्ता है, निरन्तर विभिन्न वरतुर्ओका स्वाद लेता है, तत्त्वना सबन करता और बुद्धिद्वारा निश्चय करता है, वह परमात्मा ही चेंद्य कहळाता है। जो इस चञ्चने रहित है। वही प्राणियोंने अन्या कहळाता है ( और परमात्मास्यी चतुत्ते चुक्त होनेके कारण मै अनन्थ-नेत्रवाळा भी हूँ )॥ यस्मिन् प्रवर्तते चेत्रं पर्यञ्कुण्यन् स्पृदानापि॥ जिद्यंश्च रसर्यस्तव्रद् वर्तते येग चक्षुपा। तन्मे नास्तिततो ह्यन्थो चूणु भट्नेऽय मामतः॥

'जिस परमात्माके भीतर ही यह सम्पूर्ण जगत् व्यवहारमें प्रश्च होता है। यह जगत् जिस ऑखते देखता, कानसे सुनता, ख्चारे स्पर्ध करता, नारिकारे स्वता, रसनाते रस खेता एव जिस श्रीकिक चक्षुसे यह सारा वर्ताव करता है, उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं अन्य हूँ। अतः मद्रें ! तुम मेरा वरण करो ॥

लोकदृष्ट्या करोमीह् नित्यनैमित्तिकादिकम् । आत्मदृष्ट्या च तत् सर्वे विलिप्यामि च नित्यशः॥

्में छोक्छंग्रहकी दृष्टिते ही यहाँ नित्य-नैमितिक आदि कमें करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखनेके कारण उन वर कमेंवि छिप्त नहीं होता हूँ ॥

स्थितोऽहं निर्भरः शान्तः कार्यकारणभावनः। अविद्यया तरन् सृत्युं विद्यया तं तथासृतम्॥ यथाप्राप्तं तु संदद्य वसामीह् विमत्सरः।

'कार्य-कारणरूप परमात्माका चिन्तन करता हुआ में
सदा शान्तभावसे उन्होंपर निर्मार रहता हूं। कमीठे अनुग्रानसे मृत्युको पार करके ज्ञानके द्वारा अमृतमय परमात्मारा साक्षास्कार कर चुका हूं और प्रारक्षवण जो कुछ प्रिय-अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है। उसको समानभावने देखता हुआ में ईच्या-द्वेषसे रहित होकर यहाँ निवास करता हूं।। क्रीते व्यवस्तितं भन्ने भतीहं ते चूणीच्य माम्।। सताः सुचर्चका दृष्टा प्राह्म सं व्रिजसत्तमम्।

भारे । में तुम्हारा उचित शुक्त चुकानेका निन्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण-पोपण करनेमें समर्थ हूँ। अतः तुम भेरा वरण करो ।' यह सुनकर सुबचलने द्विचन्नेश्व स्वेतकेतुकी ओर देखकर कहा ॥

सुवर्षरोगाय मनसासि दृतो विद्वञ्दोषकर्ता पिता मम। दृणीष्य पितरं महामेप वेदविधिकमः॥

सुवर्चेळा चोळी—विद्रत् । मैंने अपने हृदयमे आपना वरण कर किया। शास्त्रमें कथित शेष कार्योकी पूर्ति करनेवाने मेरे पिताजी हैं। आप उनते मुझे मॉग लीजिये। यही वेद-विद्वित मर्वादा है।

भीष्म जवाच तद् विश्वाय पिता तस्या हेवलो मुनिसत्तमः। इवेतकेतुं च सम्पूच्य तथेवोहालकेन तम्॥ मुनीनामग्रतः कन्यां प्रदशै जलपूर्वकम्।

 चन्द्रे इति चहु:—जो देखना है, यह चहु है। इन खुलिकि अमुसार सर्वद्रष्टा परमात्मा ही चहु: पदन बाच्यार्थ है।

भीष्मजी कहते हैं -राजन् ! यह सब वृत्तान्त जानकर सुवर्चलाके पिता मुनिश्रेष्ठ देवलने उहालकसहित व्वेतकेतुकी पूजा करके मुनियोंके सामने जलसे सकल्प करके अपनी कन्या श्वेतकेतको दे दी ॥ उदाहरन्ति वै तत्र श्वेतकेतं निरीक्ष्य तम् ॥ सर्वभूतात्मको हरिः। हत्पण्डरीकनि**लयः** 

इवेतकेत्रखरूपेण स्थितोऽसौ मधुसुद्रनः॥ वहाँ स्वेतकेत्रको देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे-मानो यहाँ स्वेतकेतुके रूपमें सबके हृदय-कमलमे निवास करनेवाले सर्वभृतस्वरूप श्रीहरि भगवान् मधुसूदन ही

विराजमान हैं ॥

देवल जवाच

प्रीयतां माधवो देवः पत्नी चेयं सुता मम। प्रतिपादयामि ते कन्यां सहधर्मचरीं गुभाम्॥

देवळ बोळे-वररूपमें विराजमान ये भगवान रुक्मी-पति प्रसन्न हों । यह मेरी पुत्री इन्हें पत्नीरूपसे समर्पित है । प्रमो । मै आएको कल्याणमयी सहधर्मिणीके रूपमें अपनी यह कन्या दे रहा हैं।।

भीष्म उवाच

इत्यक्तवा प्रदरी तस्मै देवली मुनिपुङ्गवः। प्रतिगृह्य च तां कन्यां इवेतकेतुर्भहायशाः॥ उपयस्य यथान्यायमञ् कृत्वा यथाविधि । समाप्य तन्त्रं मुनिभिर्वेदाहिकमनुत्तमम्॥ सगाईस्थ्ये वसन् धीमान् भार्यां तामिरमत्रवीत्।।

भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! ऐसा कहकर मुनिवर देवलने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी ध्वेतके<u>त</u>ने उस कन्याको लेकर उसके साथ यथोचितरूपसे विधिपूर्वक विवाह किया। फिर मुनियोंद्वारा कराये हुए परम उत्तम बैवाहिक विधानको पूर्ण करके ग्रहस्य आश्रममें रहते हुए बुद्धिमान् ध्वेतकेत्रने अपनी उस धर्मपत्नीसे इस प्रकार कहा ॥

**खेतकेतुरुवाच** 

यानि चोक्तानि वेदेषु तत् सर्वे कुरु शोभने । मया सह यथान्यायं सहधर्मचरी मम ॥

श्वेतकेत्मे कहा-गोमने विदेशि जिन श्रम कर्मीका विधान है। मेरे साथ रहकर उन सबका यथोचितरूपसे अनुष्ठान करो और यथार्थरूपसे मेरी सहधर्मचारिणी बनी ॥ अहमित्येव भावेन स्थितोऽहं त्वं तथेव च। तस्मात् कर्माणि कुर्वीथाः कुर्यो ते च ततः परम ॥

मैं इसी भावसे स्थित हूं । तुम भी इसी मावसे स्थित रहना। अतः मेरी आज्ञाके अनुसार सारे कर्म करो। फिर मै भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा ॥

न ममेति च भावेन शानाग्निनिलयेन च। अनन्तरं तथा कुर्यास्तानि कर्माणि ससासात ॥ पवं त्वया च कर्तव्यं सर्वदाद्रभंगा मया।

यद् यदाचरित श्रेष्ठः तत् तदेवेतरो जनः ॥ तसाल्ठोकस सिद्धवर्धं कर्तव्यं चात्मसिद्धये ॥

तदनन्तर ध्ये सब कर्म मेरे नहीं है और मै इनका कर्ता नहीं हूं ' इस मावसे ज्ञानान्निद्वारा उन सन कमोंको मस्मकर डालो तुम परम सीमाग्यवती हो। तुम्हे सदा इसी तरह ममता और अहकारसे रहित होकर कर्म करना चाहिये और मुक्षे भी ऐसा ही करना चाहिये । श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है। वैसे ही दूसरे लोग मी करते हैं। अतः लोक-व्यवहारकी सिद्धि तथा आत्मकस्याणके लिये हम दोनींकी कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये ॥

भीष्म उवाच

उक्त्वैवं स महाप्राद्यः सर्वज्ञानैकभाजनः। पुत्रानुत्पाद्य तस्यां च यहैः संतर्प्य देवताः ॥ आत्मयोगपरो नित्यं निर्द्धन्द्वो निष्परिप्रहः।

भीष्मजी कहते हैं--राजन ! ऐसा उपदेश देकर सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र निधि महाजानी स्वेतने तुने सुवर्चलाके गर्मचे अनेक पुत्र उत्पन्न किये। यजीहारा देवताओंको सतष्ट किया; फिर आत्मयोगमें नित्य तत्पर रहकर वे निर्हन्द्र एवं वरिग्रहशन्य हो गये ॥

भार्यो तां सदशीं प्राप्य वृद्धि क्षेत्रक्ष्योरिय । छोकमन्यमनुप्राप्ती भाषी भर्ती तथैन च ॥ साक्षिमृतौ जगत्यसिश्चरमाणौ मुदान्वितौ। अपने अनुरूप पत्नीको पाकर श्वेतकेतु उसी प्रकार सुशोभित होते थे, जैसे बुद्धिको पाकर क्षेत्रज्ञ । ये दोनी पति-पत्नी छोकान्तरमें भी पहेंच जाते थे और इस जगत्में राक्षीकी भाँति स्थित होकर प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे ।) ततः कदाचिद् भर्तारं श्वेतकेतुं सुवर्चला। पप्रच्छ को भवानत्र शृहि मे तद् द्विजोत्तम । तामाह भगवान् वाग्मी स्वया हातो न संशयः॥ द्विजोत्तमेति मामुक्त्या पुनः कमनुपुञ्छसि ।

तदनन्तर एक दिन सुबर्चळाने अपने पति श्वेतकेत्रसे पूछा-- बिजनेष्ठ । आप कौन हैं। यह मुझे चताइये !' उस समय प्रवचन-प्रश्राल भगवान् श्वेतकेतुने उससे कहा-·देवि । तमने मेरे विषयमें जान शी लिया है। इसमे सदेह नहीं है। तुमने द्वितश्रेष्ठ कहकर मुझे सम्बोधित भी किया है। फिर उस द्विअश्रेष्ठके सिवा और किसको पूछ रही हो ११॥ सा तमाह महात्मानं प्रच्छामि हृदि शायिनम्॥

तव सुवर्चलाने अपने महात्मा पतिसे कहा-- नाय ! मैं हृदय-गुफार्मे जयन करनेवाले आत्माको पृछती हूँ ।।। तच्छत्वा प्रत्युवाचैनां स न वस्यति भामिनि । नामगोत्रसमायुक्तमात्मानं मन्यसे यदि। तिमध्या गोत्रसद्भावे वर्तते देहवन्धनम् ॥

यह सुनकर श्वेतकेतुने उससे कहा-- भामिनि ! वह तो कुछ कहेगा नहीं। यदि तुम आत्माको नाम और गोत्रसे युक्त मानती हो तो यह द्वम्हारी मिथ्या धारणा है। क्योंकि नाम-गोत्र होनेपर देहका बन्धन प्राप्त होता है ॥ अहमित्येष भावोऽत्र त्विय चापि समाहितः। त्वमप्यहमहं सर्वमहमित्येव वर्तते॥ नात्र तत् परमार्थ वे किमर्थमनुपुच्छसि॥

'आत्मामे अहम् ( मैं हूं ) यह मात स्थापित किया गया है। द्वममे भी वही भाव है। द्वम भी अहम्, मैं भी अहम् और यह छव अहम्का ही रूप है। इसमे वह परमार्थतक नहीं है; फिर कितिलये पूछती हो ।'॥ ततः प्रहस्य सा हृष्टा भर्तारं धर्मचारिणी।

वतः प्रहस्य सा हृष्टा भतार धमचारणा। उवाच चचनं काले स्थयमाना तदा नृप॥

नरेश्वर ! तब धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई, उसने हॅसकर मुस्कराते हुए यहसमयोचित बचन कहा ॥

सुवर्चलोवाच

किमनेकप्रकारेण विरोधेन प्रयोजनम् । क्रियाकळापैब्रह्मर्षे ज्ञाननष्टोऽस्ति सर्वद्यः ॥ तन्मे ब्रृष्टि महाप्राज्ञ यथार्षः त्वामनुव्रता ॥

सुनर्चेला बोली—नहार्षे ! अनेक प्रकारके विरोधले स्या प्रयोजन ! सदा इस नाना प्रकारके क्रिया-कलापमें पड़कर आपका बान छस होता जा रहा है । अतः महाप्राञ्च ! आप सुद्धे इसका कारण बताइये। क्योंकि मैं आपका अनुसरण करनेवाली हूं !!

*श्वेतकेतुरुवाच* 

यद् यदाचरति श्रेष्ठः तत् तदेवेतरो जनः। वर्तते तेन ठोकोऽयं संकीर्णश्च भविष्यति॥

द्वेतकेतुने कहा—प्रिये | श्रेष्ठ पुरुष बी-चो शाचरण करता है, वही दूसरे छोग भी करते हैं; शतः हमारे कमें त्याग देनेले यह सारा जनसमुदाय संकरताके दोषसे दूषित हो जायगा।। संकीर्णे च तथा धर्में वर्णसंकरमेति च। संकरे च प्रकृते तु मास्स्रो न्यायः प्रवर्तते।।

इस प्रकार धर्ममे संकीर्णता आनेपर प्रजामे वर्णसंकरता फैळ जाती है और संकरता फैळ जानेपर सर्वत्र माल्यन्यायकी प्रमुत्ति हो जाती है ( जैसे प्रवल मल्य दुर्वेल मल्यको निगल जाते हैं, उसी प्रकार बलवान् मनुष्य दुर्वेलींको स्तान लगते हैं) ॥

तद्निष्टं हरेभेंद्रे धातुरस्य महात्मनः। परमेश्वरसंक्रीडा छोकस्टिंदियं शुमे॥

मद्रे ! समूर्णं जगत्का भरण-पोपण करनेवाले परमात्मा श्रीहरिको यह अभीष्ट नहीं है । ग्रुमे ! जगत्की यह सारी सृष्टि परमेश्वरकी कीज़ा है ॥ यावत् पांसच उद्दिप्टास्तावत्योऽस्य विभृतयः । ताबत्यक्षेय मायास्तु ताबत्योऽस्याक्ष राक्तयः ॥ धूलिके जितने कण हैं, उतनी ही परमेस्वर श्रीहरिकी विभूतियाँ हैं) उतनी ही उनकी मायाएँ हैं और उतनी ही उन मायाओं की जित्यों भी हैं।। एवं सुगहरे सुको यत्र में तङ्गवाभवम्। छिस्वाकानासिनागच्छेत् स विद्वान् स च में प्रियः॥ सोऽहमेव न संदेहः प्रतिका इति तस्य वै॥

स्वयं मगवान् नारायणका कथन है कि जो मुक्तिलामके लिये उद्योगशील पुरुष अस्यन्त गहन गुफामे रहकर जानहर खड़ाके हारा जनम-मृत्युके यन्यनको काटकर मेरे धामको चळा जाता है, वही विद्वान् है और वही मुक्ते प्रिय है। वह योगी पुरुप में ही हूँ। इसमें धरेह नहीं है। यह मगवान्त्री प्रतिका है।।

ये मुद्धास्ते दुरात्मानो धर्मसंकरकारकाः। मर्योदाभेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः। आसुरीं योनिमापन्ना इति देवानुशासनम्॥

्जो मूढ, दुरात्मा, धर्मसंकरता उत्तन करनेवारे, मर्यादाभेदक और नीच मनुष्य हैं, ये नरकमें गिरते हैं और आसुरी योनिमे पड़ते हैं, यह भी उन्हीं भगवानका अनुशासन हैं। । भगवत्या तथा स्टोके रक्षितस्यं न संशयः । मर्यादास्रोकरक्षार्थमेसमस्सि तथा स्थितः ॥

देवि । तुम्हे भी जात्की रक्षांके लिये लेकमर्पादाका पाळन करना चाहिये। इतमें काय नहीं है। में भी इवी भावसे लोक-मर्यादाकी रक्षामें खित हूँ॥

सुवर्चहोगान दान्दः कोऽत्र इति स्थातस्तथार्थश्च महामुने । आकृत्यापि तयोर्द्रीह छक्षणेन पृथक् पृथक् ॥

सुवर्चलाने पूछा—महागुने। यहाँ नाव्य किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है ! आप उन दोनोंकी आहति और लक्षणका निर्देश करते हुए उनका पृथक् पृथक् वर्णन कीनिये॥

श्चेतकेतुरुवाच व्यत्ययेम च चर्णामा परिवादकृतो हि यः। स शब्द इति विश्वेयस्तन्तिपातोऽर्थ उच्यते॥

च्चतकेतुने कहा — अकार आदि वर्णाके सप्रदायने क्रम या व्यक्तिक्रमसे उचारण करनेपर जो वस्तु प्रकाधित होती है। उसे ध्वाब्द आनना चाहिये और उस घाव्ये किस अभिप्रायकी प्रतीति हो। उसका नाम ध्यर्थ है।

सुनर्वस्रोगाय इान्द्रार्थयोहिं सम्बन्धस्त्वनयोरस्ति वा न चा । तन्मे त्रृहि यथातत्त्वं शब्दस्थानेऽर्धे एव चेत् ॥ सुवर्चेटा बोळी—यदि शब्दके होनेगर ही अर्यर्गी

प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थम कोई सम्यन्य ह या नहीं ? यह आर मुझे यथार्थरूपने यतार्वे ॥ स्त्रेतकेत्रुचाच

शब्दार्थयोर्न चैवास्ति सम्बन्धोऽत्यन्त एव हि । पुष्करे च यथा तोयं तथास्तीति च वेत्थ तव् ॥

इधेतकेतने कहा-शब्द और अर्थमें एक प्रकारते कोई नियन सम्मन्य नहीं है । कमलके पत्तेपर स्थित जलकी मॉति शब्द एव अर्थका अनियत सम्बन्ध है, ऐसाजानी ॥ सवर्चेहोबाच

अर्थे स्थितिहिं शब्दस्य सान्यथा च स्थितिभैवेत । विद्यते चेन्महाप्राश विनार्थं ब्रहि सत्तम ॥

सुवर्चला बोली-महापात्र । अर्थपर ही शब्दकी स्मिति है। अन्यया उसकी स्पिति नहीं हो सकती। साध-शिरोमणे ! यदि विना अर्थका कोई शब्द होतो उसे बताइये॥ इवेतकेतरुवाच

स संसर्गोऽतिमात्रस्तु वाचकत्वेन वर्तते। अस्ति चेद वर्तते नित्यं विकारोच्चारणेन चै ॥

इवेतकेतने कहा-अर्थके साथ गव्दका वाचकत्वरूप सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध नित्य है । यदि शब्द है तो उसका क्षर्य भी सदा है ही । विषरीत क्रमसे उचारण करनेपर भी शब्दका कुछ-न-कुछ अर्थ होता ही है (जैसे नदी, दीन इत्यादि)॥

सुवर्चलोवाच

शब्दस्थानोऽत्र इत्युक्तस्तथार्थं इति मे कृतम्। अर्थास्थितो न तिष्टेच विरूदिमह भाषितम् ॥

सुवर्चला घोली-चन्द अर्थात बेदका आधार है अर्थभृत परमात्मा । ऐसा ही विद्वानीने कहा है और यही मेरा भी मत है। उस अर्थका आधार लिये विना सी शब्द टिक ही नहीं सकता। परतु आप तो इनमें कोई नियत सम्बन्ध ही नहीं मानते हैं। अतः आएका कथन प्रसिद्धके विपरीत है।।

**इवेतकेत्रुवाच** 

न विक्रलोऽत्र कथितो नाकाशं हि विना जगत्। सम्बन्धस्तव नास्त्येच तहदित्येप मन्यताम् ॥

इवेतकेतने कहा—मैंने प्रसिद्धिके विपरीत वरा नहीं कहा है । देखों, आकाशके विना पृथ्वी अथवा पार्थिव जगत् टिक नहीं सकता तथापि इनमें कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है । शब्द और अर्थका सम्बन्ध भी वैसा ही मानना चाहिये ॥

सवर्चलीवाच

सदाहद्वारहाब्दोऽयं व्यक्तमात्मनि संश्रितः। न वाचरतत्र धर्तन्ते इति मिथ्या भविष्यति ॥

सचर्चला बोळी-यह 'अहम्' शब्द सदा ही आत्माके अर्थमें स्पष्टरूपसे प्रयुक्त होता है। परत प्यतो वाची निवर्तन्ते? इस श्रतिके अनुसार वहाँ वाणीकी पहेंच नहीं है। स्रतः आत्माके लिये 'अहम्' पदका प्रयोग भी मिथ्या ही होगा ॥

**स्वेतकेत्रमा**च

अहंशव्दो हाहंभावो नात्मभावे ग्रुअवते। न वर्तन्ते परेऽचिन्त्ये वाचः सगुणलक्षणाः ॥

इवेतकेतने कहा-शुभन्नते ! अहम् शब्दका आहम-भावमें प्रयोग नहीं होता: किंत अहम्मावका ही शास्त्रकार्की

प्रयोग होता है। क्योंकि सगुण पदार्थके बोधक वचन अचिन्त्य परब्रह्म परमात्माका बोध करानेमे असमर्थ हैं॥ स्थाये हि घटे भावस्ताहम्भाव इहेण्यते। अयं भावः परे ऽचिन्त्ये ह्यात्मभावो यथा च तत् ॥

जैसे मिट्टीके घडेमें मासिका-भाव होता है। उसी प्रकार प्रसात्मासे उत्पन्न इए प्रत्येक पदार्थमें प्रमात्ममाव अभीव है। अतएव अन्तिन्त्य परब्रह्म परमात्मामें अहम्भाव ही आत्म-माव है और वही यथार्थ है ॥

अहं त्यमेतदित्येव परे संकल्पना मया। तस्याद वाचो न वर्तन्त इति नैव विरुध्यते ॥

्री<sup>3</sup> त्सम<sup>3</sup> और व्यह<sup>3</sup>—ये सब नामपरव्रहापरमात्मामें इसलोगोद्वारा कल्पित हैं ( वास्तविक नहीं है )। अतः । उस परमातमातक वाणीकी पहुँच नहीं हो पाती अतिके इस कथतमे कोई विरोध नहीं है। तसाद वामेन वर्तन्ते मनसा भीर सर्वशः। यथाकाशगतं विश्वं संसक्तमिव लक्ष्यते ॥

अत्रव भीर ! मनुष्य भ्रान्तचित्तदारा ही अहम् आदि पदोंका प्रयोग करता है । जैसे आकाशमें स्थित सम्पूर्ण विश्व उसमें सटा हुआ-ता दीखता है। उसी प्रकार परमात्मामें स्थित हुआ सारा दृश्य-प्रपञ्च उससे जुड़ा हुआ-सा जान पडता है ॥

संसर्धे सति सम्बन्धात तद विकारं भविष्यति। अनाकाशगतं सर्वे विकारे च सदा गतम् ॥

इडाके साथ जगतका जो सम्बन्ध है। उसी सम्बन्धसे यह उसीका कार्य जान पड़ता है । जैसे सारा जगत आकाशने प्रथक है तो भी उसके विकारीं े सम्प्रम्थ होनेके कारण सदा उससे मिश्रित ही रहता है। उसी प्रकार जगत्से ब्रह्मका कोई सम्पर्क नहीं है तो भी यह उसीसे उत्पन्न होनेके कारण तदस्य माना जाता है ॥

तद ब्रह्म परमं शुद्धमनीपम्यं न शक्यते। न हड्यते तथा तच दश्यते च मतिर्मम् ॥

वह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमारहित है। अतः वाणी-द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । इन चर्मचक्षओंसे उसको नहीं देखा जा सकता है तथा ज्ञानहृष्टिसे उसका राष्ट्रात्कार होता है। ऐसा मेरा मत है ॥

सवर्षलोबाच

निर्विकारं हामृतिं च निरयं सर्वगं तथा। दश्यते च वियक्षित्यं दगातमा तेन दश्यते ॥

सवर्चला योळी- तन तो यह मानना होगा कि जिस प्रकार निर्विकारः निराकारः निःशीम और सर्वव्यापी आकाशका रुर्वेदा ही दर्शन होता है, उसीके समान ज्ञानखरूप आत्माका भी दर्शन होता है ॥

स्वेतकेत्रस्वाच

त्वचा स्पृश्चित वै वायुमाकाशस्थं पुनः पुनः। तत्स्यं गन्धं तथाऽऽघाति ज्योतिः पश्यति चक्षवा॥ द्येतकेतुने कहा —मनुष्य त्वचादारा आकागर्मे स्थित वायुका वारवार दर्श करता है। नासिकादारा आकाशवर्ती गन्वको वारंवार स्वता है और नेप्रदारा आकाशस्थित ज्योतिका दर्शन करता है॥

्दमोरिहमगणश्चेव मेघजालं तथैव च। वर्षे तारागणं चैव नाकारां दश्यते पुनः॥

र इसके सिवा अन्धकार, किरणसमूह, मेघोकी घटा, वर्षा तथा तारागणका भी बारबार दर्शन होता है; परतु आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता ॥

आकारास्याप्यथाकारां सद्रूपमिति निश्चितम् । तद्थें कल्पिता द्वेते तत् सत्यो विष्णुरेव च ॥

े सत्तहरूप परमात्मा उस आकाशका भी आकाश है।

शर्यात् उसे भी अवकाश देनेवाला महाकाश है। यह

निश्चित है। उन्हींके लिये और उन्हींके द्वारा इस सम्पूर्ण

जगत्की सृष्टि हुई है। वे ही सत्य तथा सर्वन्यापी हैं।।

यानि नामानि गौणानि द्युपचारात् परात्मनि।

न स्रश्चुया न मनसा म चान्येन परो विसुः।।

चिन्त्यते सृष्ट्मया बुद्धया वाचा वर्ष्युं न शक्यते।

भगवान्के जो गुण-सम्बन्धी नाम हैं, वे परमासममें ज़ीनचारिक हैं ।-नेन्न, सन तथा अन्य किसी इन्द्रियके द्वारा भी उस सर्वव्यापी परमारमाका प्रहण नहीं हो सकता । बाणी-द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । केयळ स्वस्म सुद्धिद्वारा उनका चिन्तन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है।। -एतत्-प्रपञ्चमिळळं तस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितम् । सहासटोऽस्पकद्येच यथा मह्यां प्रतिष्ठिती ॥

· यह तारा प्रयञ्च ( स्मष्टि एवं व्यष्टि ज्वनत्) उन्हीं परमातमामे प्रतिष्ठित है। ठीक उसी तरह, जैसे बड़ा और •छोटा बड़ा पृथ्वीपर श्यित होते हैं॥

न च स्त्री न पुमांश्चैय तथैय न नपुंसकः। केवल्रशनमात्रं तत् तस्मिन् सर्वे प्रतिष्टितम्॥

चह परमात्मा न स्त्री है। न पुरुप है और न नपुंतक ही हैं, वेवळ ज्ञानखरूप है । उठीके आधारपर यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित हैं ।।

भूमिसंस्थानयोगेन वस्तुसंस्थानयोगतः। रसभेदा यथा तोये प्रकृत्यामात्मनस्तथा॥

जैसे एक ही जलमें मृत्तिकाविशेष एव वीज आदि द्रव्य-विशेषके वयोगसे रसमेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और आत्माके वयोगसे गुण-कर्मके अनुसार अनेक प्रकारकी उसुरि-प्रकट होती है ॥

'तद्याक्यसारणात्रित्यं तृप्तिं चारि पिवन्निव । त्राप्नोति ज्ञानमखिळं तेन तत् सुखमेघते ॥

जैते प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति छाम करता है। उसी प्रकार साधक ब्रह्मयोघक वाक्यको स्मरण करके सदा तृप्ति एवं सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे उसका सुख उत्तरोत्तर अभ्युदयको प्राप्त होता है ॥

## सुवर्चलोयाच

श्रोनेन साध्ये कि स्याद् ये शब्देनेति मितमिम । वेदगम्यः परोऽचिन्त्य इति पौराणिका विदुः॥ निर्प्यको यथा छोके तहत् स्यादिति मे मिनः। निरीक्ष्येयं यथान्यायं वक्तमईसि मेऽन्य॥

सुचर्चें जा वोळी—निष्पा मुने । इस शब्दने क्या विद्ध होनेवाला है १ मेरी तो ऐसी धारणा है कि इाब्दने गुरु भी होने-जानेवाला नहीं है । परतु पौराणिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि परणास्था अचित्तव एव वेदगम्प १ । हैने लोगों बहुत से शब्द विद्यान हैं । हैने लोगों बहुत से शब्द विद्यान होते हैं, उसी प्रकार वैदिक शब्द भी हो सकते हैं । भेरी बुद्धि तो वही यात आती है; अतः आत इस विषयमे यथोचित विचार करते मुद्दे यथार्थवात बताने री कुमा करें ॥

## **२नेतकेतुरुवाच**

वेदगम्यं परं शुद्धमिति सत्या परा श्रुतिः। व्याहत्या नैतदित्याह व्युपिछिङ्गे च वर्तते॥

इवेतकेतुने कहा इग्रुद्धकर परम् स परमाना वेदगम्य हैं श्रुतिका यह कयन परम स्व है। इम निरामें नास्तिकीका कहना है कि परमहाकी प्रत्य उग्रहिम्म ने होनेसे उक्त श्रुतिका क्यन न्यावात दोग्ये दूशेत एंनेके कारण सस्य नहीं है। इसका उत्तर आस्तिक यो देते हैं कि सहम कारीरिवशिष्ट स्यूल देहमें जीवात्मान्यने परम्रक्षमी ही उपलब्धि होती है। अतः श्रुतिका पूर्वोक्त नगन यथार्थ ही है।

निरर्थको न चैवास्ति शब्दो छौकिक उत्तमे। अनन्वयास्तथा शब्दा निरर्थो इति छौकिकैः॥

उत्तम अड्डॉबाळी देवि ! कोई क्षीक्षक शब्द भी निर्धक नहीं हैं। फिर डैदिक शब्द तो ब्यर्थ हो ही कीने छकता है। जिन शब्दोका परस्पर अन्वय नहीं होता—जो एक दूनरेथे अखम्बद्व होते हैं। उन्होंको स्त्रीकक पुचप निर्धक बतात दें॥ गृह्यन्ते तद्वदित्येव न वर्तन्ते परात्मनि । अगोचरस्यं वचसां युक्तमेवं तथा ग्रुमे॥

कितु सुमें । छोकिक झन्दोकी ही मॉति वैदिक शन्द भी व्यक्ति समझे जाते हैं। तयारि ने साझान् परमात्मारा बोध करानेमे असमर्थ हैं। क्योंकि परमात्माको बाणीरा असोचर बताया गया है और उनकी अमोचरता सुकि। सक्कत भी है।

सङ्गत मा है। साधनस्योपदेशास्त्र सुपायस्य च स्ट्यतात्। उपलक्षणयोगेन च्याहृत्यां च प्रदर्शनात्॥ चेद्गस्यः परः शुद्ध इति म धीयने मतिः।

बेदोमे ब्रह्मकी उग्रतना अथवा उत्तकी प्राप्तिके गालग उपदेश है । उपानगकि उग्रय भी मनिव क्षि गर्भ (जैसे ब्रह्मकालमे चल्टमा और गर्मके नाप राहुन। वर्ष होता है उसी प्रकार) उपलक्षण-योगम प्रत्येक धर्मर्स निवास होता है उसी प्रकार) उपलक्षण-योगम प्रत्येक धर्मर्स निवास स्पत्ति ब्रह्मकी ही स्थितिका प्रदर्शन क्षिया गर्भा है। इस्के सिया नेति नेति आदि निपेधात्मक वचर्नोद्वारा अनात्मवस्तुके वापपूर्वक बक्षके स्वरूपकी और सकेत किया गया है। इमल्पि गुद्धस्वरूप परमात्मा एकमात्र वेदराग्य है, यही मेरी सनिश्चित घारणा है॥

अभ्यातमध्यानसम्भृतभूतं दीपवत् स्फुटम् ॥ वाने विद्धि शभाचारे तेन यान्ति परां गतिम्।

शुभ आचरणीवाली देवि । तुम्हें यह विदित हो कि अभ्यात्मतस्वके चिन्तनसे तित्य ज्ञान दीपककी माति स्पष्टरूपचे प्रकाशित होने खगता है। उस ज्ञानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥

यदि में व्याहतं गुह्यं श्रुतं न तु त्वया शुभे ॥ तथ्यमित्येव धा शक्षे ज्ञानं ज्ञानविलीचने ।

शुभे । शुद्धस्तर्ते । ज्ञानदृष्टिते सम्पन्न देवि । मैंने यह जो गृद एव यथार्थ अक्षात्रानका विषय यखाया है। इसे तुमने सुना है या नहीं १ !!

**नानारूपवदस्यैवमैश्वर्य दृ**श्यते न वायस्तन सूर्यस्तनानिस्तत् तु परं पदम् ॥ अनेन पूर्णमेतिस हिद भूतमिहेण्यते।

शुने । परब्रह्म परमात्माका ऐश्वर्य नाना रूपोंमे दिखायी देता है ? वायुकी वहाँतक पहुँच नहीं है । सूर्य और अप्रि उस परमपदस्वरूप परमेश्वरको प्रकाशित नहीं कर सकते। परमात्मासे ही यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है और वे ही प्रत्येक प्राणीके हृदयमे आत्मारुपचे निवास करते हैं॥ पताबदात्मविश्वानमेतावद् यद्दं स्मृतम् ॥ बावयोर्न च सत्त्वे चै तस्मादनानवन्धनम् ।

इतना ही परमात्मविज्ञान है। इतना ही अहम् पदार्थ माना गया है। हम दोनोंकी चला नित्य नहीं है। ऐसी धारणा अज्ञानके कारण होती है।।

भीष्य उवाच

पवं सवर्चेळा हृष्टा प्रोक्ता भन्नी यथार्थवत । परिचर्यमाणा श्वनिशं तस्ववृद्धिसमन्विता ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन ! अपने पति खेतकेतके इस प्रकार यथार्थ उपदेश देनेपर सुत्रचंछा आनन्दमञ्ज हो गयी । वह निरन्तर तत्त्वज्ञाननिष्ठ रहकर तदनुरूप आचरण करने छगी।

भर्ता च तामनुषेक्य नित्यनैमिचिकान्वितः। परमात्मिन गोविन्दे वासुदेवे महात्मिन ॥ समाधाय च कर्माणि तन्मयत्वेन भावितः। कालेन महता राजन् प्राप्नोति परमां वितम ॥

व्वेतकेत प्रजीको साथ रखकर नित्य नैमित्तिक क्रमोंमें एलस रहते थे । वे सनके हृदयमें निवास करनेवाले महामना परमात्मा गोविन्दको अपने समस्त कर्म समर्थित करके उन्होंके ध्यानी तन्मय रहा करते थे । राजन् । इस प्रकार दीर्घकाल-तक परमात्मिन्तन करके उन्होंने परमगति प्राप्त कर ली।।

पतत ते कथितं राजन यसात त्वं परिप्रच्छसि। गार्हरूयं च समाधाय गती जायापती परम्॥ नरेश्वर । तुमने जो पञ्न किया था, उसके उत्तरमें मैंने यह प्रसङ्घ सनाया है। इस प्रकार वे दोनी पति-पत्नी एडस्वचर्मका आश्रय छेकर परमात्माको प्राप्त हो गये॥

यधिष्ठिर उवाच

कि कर्वन सुखमाप्नोति कि कुर्वन दःखमाप्त्यात्। कि क्वंबिसंयो लोके सिद्धश्चरित भारत ॥ १ ॥ यधिष्टिरने पूछा-भारत । भनुष्य नया उपाय

करनेते सख पावा है। क्या करनेते प्रश्न उठावा है और कीत-सा काम करनेसे वह सिद्धकी मोति ससारमे निर्भय होकर विचरता है ॥ १ ॥ ٠.:

भीषम सवाच

दममेव प्रशंसन्ति वृद्धाः श्रुतिसमाधयः। सर्वेषामेव वर्णानां ब्राह्मणस्य विशेषतः॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा-युधिष्ठर । मनोयोगपूर्वक देदार्थकी

विचार करनेवाले बृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी षणीके लिये और विशेषतः ब्राह्मणके लिये मन और- इन्द्रियोंके स्थमरूप

व्दम' की ही प्रशस्य करते हैं ॥ २ ॥

कियासिद्धिर्यथावद्वपपद्यते । **लादान्तस्य** किया तपध सत्यं च दमे सर्वे प्रतिष्टितम् ॥ ३ ॥ जिएने इसका पालन नहीं किया है। उसे अपने क्योंगे ययोचित सफलता नहीं मिलती; क्योंकि किया। तप और स्त्य-ये सभी दमके आधारपर ही प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ३ ॥ ° दमस्तेजो वर्षयति पत्रित्रं दम उच्यते।,

विपापमा निर्भयो दान्तः पुरुषो विन्द्रन्ते सहस्र ॥ ४ ॥ व्हम' तेजकी बृद्धि करता है । व्हम' प्रम पवित्र

बदाया गया है। सन और इन्द्रियोका स्वयं करनेवाला पर्दछ पाप और मयसे रहित होकर 'महत्'पदको मास कर लेता है।। **स**खं दान्तः प्रखपिति सुखं च प्रतिवृद्धश्वते ।

सुखं होके विपर्येति मनश्चास्य प्रसीदति॥ ५॥ दमका पालन करनेवाला मनुष्य मुखरे सोता। सुखसे

जागता और सुखरे ही स्वारमें विचरता है तथा उसका सन भी प्रसन्न रहता है ॥ ५ ॥

वेजो दमेन भियते वस तीस्णोऽधिगच्छति। अभित्रांश्च यहन नित्यं पृथगात्मनि पश्यति ॥ ६ ॥ वससे ही तेजको धारण किया नाता है। जिसमें दमका

अमान है। वह तीन कामवाळा रजोगुणी पुरुष उस तेजको नहीं घारण कर सकता और सदा काम, क्रोध आदि बहुत-से श्त्रुओंको अपनेते पृयक् अनुमन करता है ॥ ६ ॥ क्रव्याद्भन्य इत्र भूतानामदान्तेभ्यः सदाभ्यम।

तेषां विभित्तिषेषार्थं राजा सृष्टः स्वयम्भुवा ॥ ७ ॥

जिन्होंने सन और इन्द्रियोंका दमन नहीं किया है।

उनसे समस्त प्राणियोंको उसी प्रकार सदा मय बना रहता है, जैसे मांसमक्षी व्याघ्र आदि जन्तुओंसे मय हुआ करता है। ऐसे उद्दण्ड मनुष्योंकी उच्छुङ्खळ प्रशृत्तिको रोकनेके लिये ही ब्रह्माजीने राजाकी सिंध की है।। ७।।

आश्रमेषु च सर्वेषु दम एव विशिप्यते। यच तेष्र फलं धर्में भयो दान्ते तदुच्यते॥ ८॥

चारों आश्रमोंमें दमको ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन सब आश्रमोंमे धर्मका पालन करनेसे जो फल मिलता है। दमनशील पुरुषको वह फल और अधिक मात्रामें उपलब्ध होता है ॥ ८॥

तेषां लिङ्गानि चक्ष्यामि येषां समुदयो दमः। सकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्दधानता ॥ ९ ॥ अक्रोध आर्जवं नित्यं नातिवादोऽभिमानिता। गुरुपुजानस्या च दया भृतेष्वपैशनम्॥१०॥ जनवादमृषावादस्तृतिनिन्दाविवर्जनम् साधुकामश्च स्पृह्येन्नायति प्रत्ययेषु च ॥ ११॥

अब मैं उन छक्षणोका वर्णनकरूँगाः जिनकी उत्पत्तिमें दम ही कारण है। कृपणताका अभावः उत्तेजनाका नहीनाः संतोषः श्रद्धाः क्रोथका न आनाः नित्य सरस्रताः अधिक वकवाद न करनाः अभिमानका स्यागः गुवसेवाः किसीके गुणीमें दोषदृष्टि न करनाः समस्त जीनीपर दया करनाः किसीकी चुगळी न करनाः लोकापवादः असत्यभाषण तथा निन्दा-स्तुति आदिको स्याग देनाः सत्पुरुषोके सङ्गकी इच्छा तथा मविष्यमें आनेवाले सुखकी स्पृहा और दुःखकी चिन्ता

न करना—॥ ९-११॥ अवैरकृत् सूपचारः समो तिन्दाप्रशंसयोः। सुवृत्तः शीळसम्पन्नः प्रसन्नात्मऽऽत्मवान् प्रमुः ॥१२॥ प्राप्य छोके च सत्कारं खर्ग वै प्रेत्य गच्छति ।

जितेन्द्रिय पुरुष किसीके साथ वैर नहीं करता। उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है । वह निन्दा और खुतिमें समान भाव रखनेवालाः सदाचारीः शीलवान्ः प्रसन्नचित्तः वैर्यवान तथा दोषोंका दमन करनेमें समर्थ होता है। वह इहलोकमें सम्मान पाता और मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १२ई ॥

दुर्गमं सर्वभूतानां प्रापयन् मोदते सुखी॥ १३ ॥ सर्वभूतिहते गुको न सायो द्विपते जनम्। महाहद इवाक्षोभ्यः प्रज्ञातृप्तः प्रसीद्ति ॥ १४ ॥

हुति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षयमेर्वमि दमप्रशंसायां विशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२०॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमीपर्वमे दमकी प्रशंसादिषयक

दो सी वीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२० ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका १०८३ श्लोक मिलाकर कुल १२८५ इलोक हैं)

दमनशील पुरुष समस्त प्राणियोंको दुर्लभ वलुएँ देकर-दूसरोंको सुख पहुँचाकर खयं सुखी और प्रमुदित होता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगा रहता और किभीने देव नहीं करता है। वह बहुत बड़े जलाशयकी मॉति गम्भीर होता है। उसके मनमें कभी क्षोम नहीं होता तथा वह सदा ज्ञानानन्दमे तप्त एवं प्रसन्न रहता है ॥ १३-१४ ॥ अभयं यस्य भृतेश्यः सर्वेपामभयं यतः।

नमस्यः सर्वभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान् ॥ १५॥ जो समस्त प्राणियोसे निर्मय है तथा जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्मय हो गये हैं। वह दमनशील एव वृद्धिमान् पुरुप

सव जीवोंके लिये बन्दनीय होता है ॥ १५ ॥

न हृष्यति महत्यर्थे व्यसने च न शोचति। स वै परिमितप्रज्ञः स दान्तो द्विज उच्यते॥१६॥

जो बहुत बढ़ी सम्पत्ति पाकर हमेरे पूल नहीं उटता और सकटमें पड़नेपर शोक नहीं करताः वह दिन एहम बुद्धिसे युक्त एवं जितेन्द्रिय कहलाता है ॥ १६॥ कर्मभिः श्रुतिसम्पन्नः सङ्ग्रिराचरितैः ग्रुचिः। सदैव दमसंयुक्तस्तस्य भुङ्के महाफलम् ॥ १७॥

जो वेदशास्त्रींका शाता और सत्पुरुपोद्वारा आचरणमें लाये हुए शुभ कर्मीने पवित्र है तथा जिसने सदा ही इमका पालन किया है। वह अपने शुमकर्मका महान् फल मोगता है॥ अनस्या क्षमा शान्तिः संतोपः प्रियवादिता। सत्यं दानमनायासो नैप मार्गो दुरात्मनाम् ॥ १८॥

किसीके दोष न देखना। हृदयमें क्षमामाव रखना। शान्तिः सतोषः मीठे वचन बोलनाः सत्यः दान तथा कियाँनै परिश्रमका बोध न होना-ये सद्गुण है। दुरात्मा पुरुष इत

मार्गसे नहीं चलते हैं || १८ ||

कामकोधौ च लोमश्च परस्येर्प्याविकत्थना। कामक्रोधौ चशे कृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ १९,॥ विकस्य घोरे तपसि ब्राह्मणः संशितव्रतः।

कालाकाङ्की चरेल्लोकान् निरपायइवात्मवान् ॥ २०॥ उनमें तो काम, फ्रोघ, लोम, दूयरोंके प्रति डाह और

अपनी ध्ठी प्रशसा आदि दुर्गुण ही भरे रहते हैं। इसल्पे उत्तम एवं कटोर बतका पालन करनेवाले ब्रांहणको चाहिरे कि वह जितेन्द्रिय होकर काम और क्रोधको वगर्म करे तथा ब्रह्मचर्रपालनपूर्वक उत्साइके साथ चोर तास्यामं सलग्र हो जाय एवं मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ विन्त-गथानीने रहित हो धेर्यपूर्वक सम्पूर्ण जगत्में विचरे ॥ १९-२०॥

## एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः

वत, तप, उपवास, ब्रह्मचर्च तथा अतिथिसेवा आदिका विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्नका मोजन करनेवालेको परम उत्तम गतिकी प्राप्तिका कथन

युधिष्ठिर उवाच

द्विजातयो व्रतोपेता यदिदं मुझते हविः । अन्नं व्राह्मणकामाय क्यमेतत् पितामह ॥ १ ॥ पुधिष्ठिरने पूछा—पितामह । व्रतकुक्त द्विजगण वेदोक्त ककामकामिक फळती इच्छाते हविज्यानम्का मोजन करते हैं । उनका यह कार्य उचित है या नहीं । ॥ १ ॥

मीष्य जवाच अवेदोक्तवतोपेता भुञ्जानाः कार्यकारिणः।

वेदोक्तेषु च मुझाना व्रतलुक्धा पुधिष्ठिर ॥ २ ॥
भीष्मजीने कहा— युधिष्ठिर । जो छोग अवैदिक
व्रतका आश्रय छ हिक्खान्नका मोजन करते हैं, ये स्वेच्छावारी हैं और जो वेदोक्त व्रतीम प्रहृत हो सकाम
यज्ञ करते और उसमें साते हैं, ये भी उस व्रतके फलोंके
प्रति लोख्य कहें जाते हैं (जतः उन्हें भी बार्रवार इस ससारमें आना पड़ता है) ॥ २ ॥

युधिष्ठिर उवाच

यदिदं तप इत्याहुरुपवासं पृथ्यजनाः । पतत् तपो महाराज उताहो किं तपो भवेत् ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—महाराज । ससारके साधारण स्रोग

जो उपनासको ही तप कहते हैं, क्या वास्तवमें यही तप है या दूसरा। यदि दूसरा है तो उस तपका क्या स्वरूप है ! ॥३॥

भीष्म ज्याच मासपक्षोपवासेन मन्यन्ते यत् तपो जनाः । आत्मतन्त्रोपघातस्तु न तपस्तत्सतां मतम् ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा —राजन् । वाधारण जन् जो महीन-पह दिन उपबाध करके उसे तप मानते हैं, उनका वह कार्य घर्षके वाधनभूत दारीरका शोषण करनेवाला है। अतः श्रेष्ठ पुरुषोंके मतमें वह तप नहीं है ॥ ४ ॥ त्यासश्च संनतिद्वीय शिष्यते तप उत्तमम्। सदोपवासी च भवेद ब्रह्मचारी सदा भवेत ॥ ५ ॥

उनके सतमें तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करनेवाला भनुष्य नित्य उपवाधी और खदा ब्रह्मचारी है। (५॥

मुनिश्चस्यात् सदाविप्रोदैवतं च सदा भवेत्। कुदुम्बिको धर्मकामः सदाखनश्च भारत॥ ६॥

भरतनन्दन । त्यागी और विनयी ब्राह्मण सदा ग्रुनि और अवेदा देवता समझा जाता है। वह कुटुम्बके साथ रूद-कर भी निरन्तर धर्मगाळनकी इच्छा रक्खे और निद्रा तथा आळसको कमी पास न आने दे॥ ६॥

मांसादी सदा च स्यात् पवित्रश्च सदा भवेत्।

अमृताशी सदा च स्याद् देवतातिथिपूजकः ॥ ७ ॥ माम कमी न खायः सदा पवित्र रहेः वैश्वदेव आदि

यज्ञते बचे हुए अमृतमय अन्नका भोजन तथा देवता और

अविधियोंकी पूजा करे ॥ ७ ॥

विधसाशी सदा च स्यात् सदा चैवातिथिवतः । श्रद्धधानः सदा च स्याद् देवताद्विजपूजकः ॥ ८ ॥ उदे सदा यशिष्ट श्रक्ता भोकाः अतिथिसेवाका कृतीः

श्रदाछ तया देवता और ब्राह्मणोंका पूजक होना चाहिये ॥८॥

युपिष्ठिर उवाच

कथं सदोपवासी स्याद् ब्रह्मचारी कथं भवेत्। विद्यसाक्षी कथं च स्यात् सदा चैवातिथिवतः॥ ९ ॥

युधिष्ठिरसे पूछा—पितामह । मतुष्य नित्य उपवास करनेवाळा कैसे हो सकता है ! वह सतत ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है ! वह किस प्रकार अल ब्रह्म करें। जिससे सदा यग्रिशिष्ट अञ्चका भोता हो सके तथा वह निरन्तर अतिथि-सेवाका बत भी कैसे निभा सकता है ! ]। ९ ]]

भीष्म उवाच

अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथैव च । सदोपवासी सभेवद् योन सङ्केऽन्तरा पुनः॥ १०॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्टिर ! जो प्रतिदिन प्रातःकाल-के विवा फिर शामको ही भोजन करे और बीचमें कुछ न खायः बह नित्य उपवास करनेवाला होता है ॥ १० ॥

भार्यो गञ्छन् ब्रह्मचारी ऋतौ भवति वै द्विज्ञः। ऋतवादी भवेन्नित्यं झाननित्यश्च यो नरः॥ ११॥

को द्विज केवल आतुरनामके समय ही पत्नीके साथ समागम करताः सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञानमें स्थित रहता है। वह सदा ब्रह्मचारी ही होता है।। ११॥

न भस्रयेत् तथा मांसममांसाशी भवत्यपि। दाननित्यः पविषक्ष असप्तक्ष दिवासपन्॥१२॥

तथा जो कभी मास न खाय, यह अमांखाहारी होता है। जो नित्य दान करनेवाला है। वह पवित्र मामा जाता है। जो दिनमें कभी नहीं सोता, वह सदा जागनेवाला समझा जाता है॥ १२॥

भृत्यातिथिषु यो भुङ्के भुक्तवत्सु सदा सदा। असतं केवळं भुङ्के इति विद्धि गुधिष्टिर ॥ १३ ॥

दुषिष्ठिर ! जो सदा मरण-पोषण करनेके योग्य पिता-माता आदि झुटुम्मीजनों। सेवकों तथा अतिथिजोंके मोजन कर होने-पर ही खाता है। वह केवल अमृत मोजन करता है। ऐसा समझो ॥ १३ ॥

( अदत्वा योऽतिथिभ्योऽन्तं न सुङ्के सोऽतिथिप्रियः। अद्स्वान्नं दैवतेभ्यो योन मुङ्के स दैवतम्॥)

जो अतिथियोंको अन्न दिये विना स्वयं भी नहीं स्वाताः वह अतिथिधिय है तथा जो देवताओंको सन्न दिये विना भोजन नहीं करता, वह देवमक्त है ॥ अभुक्तवत्सु नाइनानः सततं यस्त् वै द्विजः।

अभोजनेत तेनास्य जितः स्वर्गी भवत्यत ॥ १४ ॥ जो द्विज भत्यो और अतिथियोके मोजन न करनेपर

स्वयं भी कभी अन्न प्रहण नहीं करताः वह भोजन न करनेके उस पुण्यसे स्वर्गलोकपर विजय पा लेता है ॥ १४ ॥ देवताभ्यः पितृभ्यश्च भृत्येभ्योऽतिथिभिः सह । अवशिष्टं तु योऽइनाति तमाहविंघसाशिनम् ॥ १५॥

देवगणः, पितृगणः, माता पिता तथा अतिथियोंसहित

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ श्लोक मिलाकर कुल १८ श्लोक हैं )

मृत्यवर्गंष्ठे अवशिष्ट अन्नको ही जो भोजन उरता है, 🕏 विषमाधी ( यज्ञशिष्ट अन्नका भोचा ) करते है ॥ १५ ॥ तेपां छोका हापर्यन्ताः सदने ब्रह्मणा सह । उपस्थितास्त्राप्सरोभिः परियान्ति विवोक्सः॥ १६॥

ऐसे पुरुषोंको अखयलोक माप्त होते हैं। ब्रह्मानी तथ अप्सराओंसहित समस्त देवता उनके घरगर आरर उनरी परिक्रमा किया करते हैं ॥ १६॥ देवताभिश्च ये सार्च पित्रभिश्चोपस्ताते।

रमन्ते पुत्रपीत्रैश्च तेषां गतिरत्त्तमा॥ १८॥ जो देवताओं और पितरींके साथ ( अर्थात् उन्हें उनरा भाग अर्पण करके ) भोजन करते हैं। वे इस हो हमें पुष्-पौत्रोंके साथ रहकर आनन्द भोगते हैं और परहोरण भी

उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षधमपर्वणि अस्तमाशनिको नाम एकविंशस्पिकहिस्ततमोऽप्यायः॥ २२१ ॥ हस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोछधमैपर्वमें अमृतयोजन-सम्बन्धी दो सौ हर्रकीसवॉ अध्याप पूरा हुआ ॥२२१॥

# द्राविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

सनत्क्रमारजीका ऋषियोंको भगवत्स्वरूपका उपदेश देना युधिष्ठिर उवाच

केचिदाइद्विजा होके त्रिधा राजन्ननेकथा। न प्रत्ययो न चान्यच दृश्यते ब्रह्म नैव तत् ॥ नानाविधानि शास्त्राणि युक्ताश्चैव प्रथिवधाः। किमधिष्ठाय तिष्ठामि तन्मे बृहि पितामह॥

युधिष्ठिरने पूछा—राजन् । जगत्में कुछ विद्वान् जड और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष दो तखींका प्रतिपादन करते हैं। ऋछ लोग जीवा ईश्वर और प्रकृति-इन तीन तस्वींका वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान् अनेक तत्त्वींका निरूपण करते रहते हैं। अतः कहीं न विश्वास किया जा सकता है। न अविश्वास । इसके सिवा वह परव्रहा परमात्मा दिखायी नहीं देता है। नाना प्रकारके शास्त्र हैं और मिज-भिन्न प्रकारते उनका वर्णन किया गया है; इसलिये पितायह ! मैं किस सिद्धान्तका आश्रय लेकर रहें। यह मुझे बताइये ॥

भीष्म उवाच **₹वे रवे युक्ता महात्मानः शाखेषु प्रभविणवः ।** वर्तन्ते पण्डिता लोके को विद्वान कथ पण्डितः॥

भीष्मजीने कहा-राजन् । शास्त्रोके विचारमें प्रमाव-शाली सभी महात्मा अपने-अपने विद्धान्तके प्रतिपादनमें स्थित हैं | ऐसे पण्डित इस जगत्में बहुत हैं; परत् उनमें बास्तवमें कौन तत्त्वको जाननेवाला विद्वान है और कौन शास्त्रचन्त्री पण्डित है ? यह कहना कठिन है !! सर्वेषां तत्त्वमशाय यथारुचि तथा भवेत। असिक्ये पुराभूतमितिहासं पुरातनम् ॥ महाविवादसंयुक्त मृषीणां भावितात्मनाम् ।

सबके तरवको भलीमाति समझकर जैसी कनि हो। उभी-के अनुसार आचरण करे। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहाड मसिद्ध है । एक समय बहुत्-से भावितारमा मुनियोग उनी विषयको लेकर आपसमें यहा भारी बाद-विवाद हुआ या ॥ हिमबरपाइवं आसीना ऋपयः संशितवताः ॥ पण्यां तानि सहस्राणि श्रृपीणां गणमाहितम् ।

हिमालय पर्वतके पार्खभागमें कटोर वतना पालन करने-बाळे छः इजार ऋषियोंकी एक बैठक हुई थी ॥ तत्र केचिद् भुवं विद्यं सेदवरं तु निरीश्वरम्। प्राकृतं कारणं नास्ति सर्वं नैवमिदं जगत ॥

उन्मेंसे कुछ स्रोग इस जगत्को भूव ( गदा रहने गया ) बताते थे, बुछ इसे ईश्वरसहित कहते थे और एउ लोग विना ईश्वरके ही जगत्की उत्पत्तिका प्रतिपादन प्रत्ते थे। कुछ छोगोंका कहना था कि इसका कोई प्राइत कारण नहीं है तथा कुछ लोगोंका मत यह था कि चालवमें इन मापूर्ण जगतकी सचा है ही नहीं ॥

अतेन चापरे विष्राः स्त्रभावं कर्म चापरे। पौरुपं कर्म देवं च यत् स्वभावादिरेव नम् ॥

इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणींमधे वृष्ट होग न्यभागरे कितने ही कर्मको, बहुतरे पुरुपार्यको, दूसरे लोग देवन ीर अन्य बहुतनी लोग समावन्तर्म आदि ममीनो न्याय कारण बताते थे ॥

नानाशाख्यवर्गकाः। नानाहेत्रशतैर्यका स्वभावाद् ब्राह्मणा राजिबनीपन्तः परन्परम् ॥ वे नाना प्रकारके गालोंके प्रवर्तक थे तथा एनेर प्ररण- की हैकड़ों युक्तिमाँद्वारा अपने मतका पोपण करते थे। राजन् । वे समी ब्राह्मण स्वमावर्ध ही इस शास्त्रार्थमें एक दसरेको पराजित करनेकी इच्छा करते थे॥

दूबरका पराजत बराका इच्छा करत य ॥
ततस्तु मृळ्युङ्ग्तं वादिप्रत्यिथंसंयुतम् ।
पात्रदण्डविद्यातं च वरकळाजिनवासस्याम् ॥
एके मन्युसमापन्नास्ततः शान्ता द्विजोत्तमाः ।
विशयमत्रवन् सर्वे त्वं नो बृहि सनातनम् ॥
नाहं जानामि विशेन्द्राः प्रत्युवाच स तान् प्रमुः ।

तदनन्तर उन वादी और प्रतिवादियों मूलभूत प्रध-को लेकर बड़ा भारी बाद-विवाद खड़ा हो गया । उनसेंक्षे कितने ही कोषमें भरकर एक दूबरेके पात्र, दण्ड; वरुकक, रुगचर्म और बखोंको भी नष्ट करने क्ये । तत्पश्चात् शान्य होनेपर वे सभी और ब्राह्मण महर्षि विश्वष्ठे बोले-प्रभो । आप ही हमें सनातन तत्पका उपदेश करें । यह सुनकर बिणयमें कुछ नहीं जानता' ॥

ते सर्वे सहिता विप्रा नारदमृषिमञ्जवन् ॥ व्यं नो बृहि महाभाग तस्वविद्य भवानसि ।

तव वे सव ब्राह्मण एक साथ नारदमुलिसे बोळे-प्यहा-माग ! आप ही हमें सनातन तत्त्वका उपदेश करें; क्योंकि आप तत्त्ववेता हैं।

नाहं द्विजा विजानामि क हि गच्छाम संगताः॥ इति तानाह भगवांस्ततः प्राह् च स द्विजान्। को विद्वानिह लोकेऽस्मिन्नमोहोऽमृतमद्भतम्॥

तब भगवान् नारदने उन ब्राह्मणीरे कहा—विव्रगण ।
मैं उत तत्त्वको नहीं जानता । हम सब लोग मिलकर कहीं
और चर्ले । इस कर्गत्में कौन ऐसा विद्यान् है। जिक्षमें मोह न हो तथा जो उस अद्भुत अमृततत्त्वके मतियादनमें समर्थ हो? ॥ तत्त्व ते शुश्रुवुर्वाक्यों ब्राह्मणा ह्यस्परित्याः । सनदाम द्विजा गत्वा पुच्छध्यं साच चक्ष्यति॥

यह वातचीन हो ही रही यो कि उन ब्राह्मणीने किसी अहस्य देवताकी बात भ्रमी—श्वाह्मणो । सनत्कुमारके आश्रमपर जाकर पूछो । वे तुम्हें तत्वजानका उपदेश करेंगे? ॥

तमाह कश्चिद् द्विजवर्यसत्तामो विभाण्डको मण्डितवेद्गरितः । कस्तवं भवानर्थविभेदमध्ये न हृश्यसे वाक्यमुद्दीरयंश्च ॥

उस समय वेदराधिक ज्ञानसे युरोभिमत विमाण्डक नामक किन्हीं प्राह्मणधिरोमिशिने उस अहदस्य देवलारे पूछा-ब्हम छोगोंमे तच्चके विषयमें मत्तमेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थितिये आप कीन हैं। जो बात तो कर रहे हैं। किंतु दीवते नहीं हैं।

अथाहेदं तं भगवान् सनन्तं महामुने विद्धिमां पण्डितोऽसि।

## भ्रार्वि पुराणं सततैकरूपं यमक्षयं वेदचिदो वदन्ति ।

(भीव्मजी फहते हैं—राजन्!) तब भगवान् सनत्कुमार-ने उनसे फहा-प्पहासुने। तुम तो पण्डित हो। तुम मुझे सदा एकडपसे ही विचरण करनेवाला पुरातन ऋषि सनत्कुमार समझो। मैं बही हूँ। जिसे वेदचेना पुरुष शक्षय बताते हैं।।

पुनस्तमाहेदमसौ महातमा खरूपसंस्थं वद् आह पार्थं। त्वमेकोऽसहषिपुक्षवाद्य न सत्सक्रुपमयवापुनःकिम् ॥

कुन्तीनन्दन । तव उन महात्मा विभाण्डकने पुनः उनसे कहा—ध्वादिमुनिप्रवर । आप अपने खरूपका परिनय दीजिये। केवळ आप ही हमते विळक्षण जान पड़ते हैं, आपका खरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। अथवा यदि आपका भी कोई खरूप है तो वह कैसा है ? ।।

> अधाह गम्भीरतरानुपादं चाक्यं महात्मा छशरीर आदिः । न ते मुने श्रोत्रमुखेऽपि चास्यं न पादहस्तौ प्रपदात्मकेता।

तन उस अदृश्य आदि महात्माने गम्मीर खरमें यह बात कही~धुने ¹ द्वास्टारे न तो कान है। न मुख है। न हाथ है। न पर है और न पैरोंके पने ही हैं। ||

हुनन् मुनीन् सत्यमयो निरीक्ष्य स्वमाद् विद्वान् मनसा निगम्य । श्रूषे कथं वाक्यमिदं व्रवीषि न वास्य मन्ता न च विद्यते सेत्॥ न गुश्रुद्धस्तवस्तत् तु प्रतिवाक्यं द्विजोत्तमाः । निरीक्ष्यमाणा आकारां प्रदुसन्तस्ततस्ततः ॥

सुनिवेंबि वातनीत करते हुए विद्वान् विभाण्डकने अपने विषय-में जब यह सब सत्य देखा तो मन-ही मन विचार करके कहा— व्हाये ! बाप ऐसी बात क्यों कहते हैं ? यदि इसको जानने-बाला या न जाननेवाला कोई न रहे, तब क्या होता !' परतु इसका उत्तर उन श्रेष्ठ शाहाणोंको फिर नहीं सुनायी दिया ! वे हेंसते हुए आकावाकी ओर देखते ही रह गये !! आश्चर्यमिति मत्या ते ययुहेंमं महागिरिम् ! सनत्कुमारसंकारां सगणा मुनिसत्तमाः !!

'यह तो बढ़े आऋर्षकी वात है' ऐसा मानकर वे सभी धुनिअंष्ठ दळ-बल्सहित सुवर्णमय सहागिरि मेदपर सनत्कुमार-बीके पास गये ॥

तं पर्वतं समारुह्य दृद्गुर्घ्यानमाश्चिताः । कुमारं देवमर्हन्तं वेदपार्यावयर्जितम् ॥

उस पर्वतपर आलढ हो ह्यानका आश्रय ले उन ऋषियों-ने गुजनीय देव सनस्क्रमारको देखाः जो निरन्तर वेवके पारा-यणमें लगे हुए ये ॥ ततः संवत्सरे पूर्णे प्रकृतिस्थं महामुनिम् । सनत्कुमारं राजेन्द्र प्रणिपत्य द्विजाः स्थिताः ॥ भागतान् भगवानाह ज्ञाननिर्मृतकत्मपः । ज्ञातं मया सुनिगणा वाक्यं तद्वरापीरिणः ॥ कार्यमच यथाकामं पृच्छच्यं सुनिपुङ्गवाः ।

राजेन्द्र ! एक वर्ष पूर्ण होनेपर जब महामृति सनत्कुमार प्रकृतिस्थ हुए, तव वे ब्राह्मण उन्हे प्रणाम करके खड़े हो गये । ज्ञानचे जिनके सारे पार धुळ गये थे, उन भगवान् सनत्कुमारने वहाँ पधारे हुए ऋषियों कहा—मृतियण ! अहस्य देवताने जो बात कही है, वह मुझे ज्ञात है। अतः आज आपलोगींके प्रश्नौका उत्तर देना है । मृतिवरो । आप ह्ल्छातुसार प्रश्न करें ॥

तमब्रुवन् प्राञ्जलयो महायुनि हिजोत्तमं बाननिधि युनिमंलम्। कथं वयं बाननिधि वरेण्यं यक्ष्यामहे विश्वरूपं कुमार॥

(भीष्मजी कहते हैं—) तब उन बाह्यणीने हाय जोड़कर परमनिर्मेल शानिनिधि द्विजश्रेष्ठ महामुनि सनत्कुमारसे कहा-(कुमार ! हमलोग शानके भण्डार और सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप परमेश्वरका किस प्रकार बजन करें ? ॥

प्रसीद नों भगवञ्चानलेशं मञ्ज प्रयाताय सुखाय सन्तः। यत् तत्पदं विश्वरूपं महासुने तत्र ब्रहि किं कुत्र महातुभाव ॥

भगवन् । महामुने। महानुभाव। आप हमपर प्रसन्न होहये और हमे ज्ञानरूपी महुर अमृतका छेशमात्र दान दीजिये। क्योंकि सत अपने शरणागतोको सदा सुख देते हैं। वह जो विश्वरूप पद है। वह क्या है। यह हमें बताइये।

स तैर्वियुक्तो भगवान् महात्मा यः संगवान् सत्यवित् तच्छृणुष्व ।

उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करनेपर परमध परमात्मामे आसक्तवित्त सव्यवेता महात्मा भगवान् सनर्जुः मारने जो कुछ कहाः उसे सुनो ॥

अनेकसाहस्रकलेषु चैव

प्रसन्नधातुं च ग्रुभाक्षया सत् ॥
वे अनेक सहस्र ऋषियोंके बीचमें बैठे थे। उन्होंने
उनके ग्रुम निवेदनसे सत्स्वस्य शानन्दमय परमेश्वरका इस
प्रकार प्रतिपादन प्रारम्भ किया॥
यथाह पूर्व ग्रुष्मासु श्रुश्मासु श्रारोदी द्विजोत्तमाः।

ययाह पूर्वे युष्मास ह्यारास्य । स्वार्यसः । तथैव वाष्म्यं तत् सत्यमजानन्तस्य कीर्तितम् ॥ सनत्कुमार वोले—दिजोत्तमे ! आपलोगीके वीचमें पहले अदृश्य देवताने जो कुल कहा था, उनका वह कथन उसी रूपमे सत्य है । आपलोगीने उसे न जानते हुए ही उसके साथ वार्तालाय किया था ॥

श्रिणुध्यं परमं कारणमस्ति । स पव सर्वे विद्वान् विमेति न गच्छति । कुत्राहं कस्य नाहं केन केनेत्र-वर्तमानो विज्ञानाति ।

सुनिये, वह विश्वरूप परमात्मा सबका परम कारण है। जो उस सर्वस्वरूप परमेन्द्रको जानता है, वह नतो भपगीत होता है और न कहीं जाता है। मैं कहाँ हूँ ! किसना हूँ ! किसका नहीं हूँ ! किस-किस सावनसे कार्य करता हूँ !

इत्यादि विचारोमें न पद्कर परमात्माको अनुभव करला है ॥ स्र युपातो व्यापी । स्र पृथक् स्थितः । तद्दपरमार्थम्। वह परमात्मा युग-युगमे व्यापक है। वह नहात्मक प्रच्छवे अत्यन्त भिन्न रूपमें पृथक् स्थित है। उस परमात्मावे भिन जो कोई भी जड वस्तु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है॥

यथा बायुरेकः सन् यहुधेरितः। यथावर् हिजे मृगे व्याघे च। मनुजे वेणुसंश्रयो भिचते वायुर्येकः। आत्मा तथासी परमात्मासावन्य इव भाति।

जैसे बायु एक होकर भी अनेक रुपीमें सचिति होता है। पक्षीः मृतः व्यान और मनुष्यमें तया वेणुमें पर्यापं रूपसे स्थित होकर एक ही बायुके भिन्न-भिन्न स्तरप हो जाते हैं। जो आत्मा है बही परमात्मा है। परतु यह जीवा-त्मासे भिन्न-सा जान पड़ता है।।

एचमात्मा सएवगच्छति।सर्वमात्मा पर्यज्य्यणीति स जिन्नति न भाषते ।

इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है। वही जाता है। वह आत्मा ही गवको देखता है। गवकी वार्ते झुनता है। सभी गर्थोंको हेंपता है और सबसे बातचीत करता है।। चक्रेंऽस्य तं महात्मानं परितो दश रहमया। चिनिष्कम्य यथास्त्र्यमनुगच्छति तं प्रभुम्॥

स्वेदेवके चक्रमें वव और दहन्स किरणें हैं। जो वहोंने निकलकर महात्मा भगवान स्वेक पीछे पीछे चलती हैं॥ दिने दिनेऽस्तमभ्येति पुनक्द्रच्छने दिशः। ताबुभी न रची चास्तां तथा वित्त शारीरिणम् ॥

स्पंदेच प्रतिदिन अस होते और पुनः पूर्वदिशां उदित होते हैं। परत वे उदय और अस दोनों ही महाने नहीं हैं। इसी प्रकार शारीरके अन्तर्गत अन्तर्यामीलपिं जो अगवान् नारायण विराजमान हैं, उनको जानो (उनमें शारीर और अधरीरमाव स्पर्यमें उदय-अस्तकी ही भाँवि कन्यित है )।

किल्पत है ) ॥ पीतने वित्त विप्रेन्द्रा भक्षणे चरणे परः । ऊर्ध्वमेकस्तथाधस्तादेकस्तिष्ठति चापरः ॥

बिप्रवरो । आयुकोगोको गिरते-पड़ते, चलने फिरते हीर खाते-पीते प्रत्येक कार्यके समय, ऊपरनीचे आहि प्रत्ये देश और दिशाम एकमात्र मगवान् नागवण मुदंग दिगः रहे हुँ — ऐसा अनुमन करना चाहिये ॥ हिरण्यसद्तं ज्ञेयं समेत्य परमं पदम्। आत्मना ह्यात्मदीपं तमात्मनि ह्यात्मपूरुपम्॥

उनका दिव्य युवर्णमय घाम ही परमपद जानना चाहिये, उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है। वह स्वय ही अपना प्रकाशक और स्वयं ही अपने-आपमें अन्तर्यामी आत्मा है॥ संचितं संचितं पूर्वे भ्रमरो वर्तते भ्रमन्। योऽभिमानीव जानाति न मुद्यति न हीयते॥

भौरा पहले रसका सचय कर लेता है, तब फूलके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देहाभिमानी-जैसा बनकर लोकसंग्रहके लिये सब विषयोंका अनुभव करता है, वह न तो मोहमें पड़ता है और न खीण ही होता है।

न चधुषा पश्यति कश्चनैनं हदा मनीषा पश्यति रूपमस्य । इज्यते यस्तु मन्त्रेण यजमानो हिजोत्तमः ॥

कोई मी उत परमात्माको अपने चर्मचसुओंते नहीं देख छकता। अन्तःकरणमें स्थित निर्मेछ खुद्धिके द्वाय ही उत्तके रूपको शानी पुरुष देख पाता है। उत्त परमात्माका मन्त्रद्वाय यजन किया जाता है तथा औष्ठ दिज ही उत्तका यजन करता है।

नैव धर्मी न चाधर्मी द्वग्दातीतो विमत्सरः। सानवृक्षः सुखं शेते ध्वमृतातमा न संशयः॥

वह अभृतम्बरूप परमात्मा न धर्मी है, न अधर्मी । वह इन्होंने अतीत और ईष्यां-द्वेषते शून्य है । इसमें बदेह नहीं कि वह शानने परितृप्त होकर सुखपूर्वक सोता है ॥ एवमेष जयान्स्रिष्टि कुरुते मायया अभुः । न जानाति विमृहात्मा कारणं चात्मनो ह्यसौ॥

तथाये भगवात् अपनी मायाद्वारा जगत्की सृष्टि करते हैं। जिसका इदय मोहसे आच्छक है, वह अपने कारणभूत परमा-स्माको नहीं जानता॥

ध्याता द्रष्टातया मन्ता वोद्धा दृष्टान् संप्व सः । को विद्वान् परमात्मानमन्तं छोकमावनम् ॥ यत्तु शक्यं मया प्रोक्तं गच्छध्वं मुनिपुड्गवाः ।

वही ध्यानः दर्धनः भनन और देखी हुई वस्तुओंका बोध शास करनेवाला है। सम्पूणं जात्की उत्पत्ति करनेवाले उस अनन्त परमात्माको कौन बान सकता है। ग्रुनिवरो । प्रक्षमें जहाँतक हो सकता थाः मैंने इसका सहस्रवता दिया। अब आपलोग जाइये ॥

भीष्म उवाच

पवं प्रणम्य विप्रेन्द्रा क्षानसागरसम्भवम् । सनत्कुमारं संदृश्य जम्मुस्ते स्चिरं पुनः ॥

म० स० ३--१. २३--

भीष्याजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार जानके समुद्रकी उत्पत्तिके कारणभूत मनोइर आकृतिवाले सनत्कुमार-को प्रणाम करके उनका दर्शन करनेके पश्चात् वे सब ऋषि-ग्रुनि वहाँसे चले गये ॥ समात् त्वमपि कौन्तेय झानयोगपरो भव । झानमेव महाराज सर्वदःखविनाशनम् ॥

अतः महाराज कुन्तीनन्दन !तुम भी शानयोगके साधनमें तस्पर हो जाओ । ऐसा शान ही सम्पूर्ण दुःखींका विनाश करनेवाळा है ॥

> इदं महादुःखसमाकराणां नृणां परित्राणविनिर्मितं पुरा । पुराणपुंसा ऋषिणा महात्मना महासुनीनां प्रवरेण तद् ध्रुवम् ॥

लो लोग महान् दुःखके आकर वने हुए हैं) उन मनुष्योंके परित्राणके लिये पूर्वकालमें पुराणपुरुप महाला महासुनिधिरोमणि नारायणऋषिने हच ज्ञानको प्रकट किया थां। यह अविनाशी है।।

### युधिष्टर उवाच

यदिदं कर्म छोकेऽसिन् ग्रुमं घा यदि वाग्रुभम्। पुरुषं योजयत्येव फलयोगेन भारत ॥ १ ॥ कर्तास्ति तस्य पुरुष उताहो नेति संशयः। पतदिच्छामि तत्त्वेन त्वत्तः थ्रोतुं पितामह ॥ २ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—भारत । इस छोकमें जो यह ग्रुम अथवा अश्चम कमें होता है। वह पुरुवको उसके कुख-दुःखलप फछ मोगनेमें छमा ही देता है। परतु पुरुव उस कर्मका कर्ता है या नहीं। इस निषयमें दुसे सदेह है। अतः पितामह। मैं आपके द्वारा इसका सत्त्वयुक्त समाधान सुनना न्वाहता हूँ ॥ १—२॥

## भीष्म उवाच

अज्ञान्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस् । प्रहादस्य च संवादिमिन्दस्य च युधिष्ठिरः॥ ३॥

भीष्मजीते कहा — युषिष्ठिर ! इस विषयमे विश्व पुरुष इन्द्र और महादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइएण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ असक्तं धूतपाष्मानं कुळे जातं बहुश्रुतम् । असक्तं धूतपाष्मानं कुळे जातं बहुश्रुतम् । असक्ष्ममहङ्कारं सत्त्वस्थं समये रतम् ॥ ४ ॥ . तुरुपिनन्दास्तुति दान्तं शून्यागारिनवासिनम् । चराचराणां मूतानां विदित्तमभवाष्ययम् ॥ ५ ॥

यक्तस्यन्तमहृष्यन्तमप्रियेषु प्रियेषु च। क्षञ्चने वाय छोच्टे वा उभयोः समदर्शनम् ॥ ६॥ व्यातमिन श्रेयसि हाने धीरं निश्चितिनश्चयम् । परावरहं भूतानां सर्वहं समदर्शनम् ॥ ७ ॥ ( भक्तं भागवतं नित्यं नारायणपरायणम् । ध्यायन्तं परमातमानं हिरण्यकशिषोः सुनम् ॥) शकः प्रहादमासीनमेकान्ते संयतेन्द्रियम् । सुसुत्समानस्तरमहामधिनम्बेदमहावीतः ॥ ८ ॥

प्रह्लाद जीके मनमे किसी विषयके प्रति आसक्ति नहीं थी। उनके सारे पाप घुळ गये थे। वे कलीन और बहुश्रत विद्वान थे। वे गर्व और अहंकारसे रहित थे। वे घर्मकी मर्यादाके पालनमें तत्पर और ग्रद्ध सन्वगुणमें स्थित रहते थे । निन्दा और स्तुतिको समान समझते, मन और इन्द्रियों-को काब्मे रखते और एकान्त स्थानमे निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशका श्रान था। अप्रियकी प्राप्तिमें कोषयुक्त तथा प्रियकी प्राप्ति होनेपर हर्षयुक्त नहीं होते थे। मिट्टीके देले और सवर्ण दोनीमें उनकी समानदृष्टि थी । वे ज्ञानस्वरूप कल्याणमय परमात्माके च्यानमें स्थित और धीर थे। उन्हे परमात्मतस्वका पूर्ण निश्चय हो गया था । उन्हे परावरस्वरूप ब्रह्मका पूर्ण ज्ञान था। वे सर्वज्ञः सम्पूर्णभूत-प्राणियोमे समदशीं एवं जितेन्द्रिय थे। वे मगवान् नारायणके प्रिय भक्त और सदा उन्होंके चिन्तनमें तत्वर रहनेवाले थे । हिरण्यकशिपनन्दन प्रहादजीको एकान्तमें बैठकर परमात्मा श्रीहरिका ध्यान करते देख इन्द्र उनकी मदि और विचारको जाननेकी इच्छासे उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले---।। ४-८ ॥

यैः कश्चित् सम्मतो ठोके गुणैःस्यात् पुरुषो नृषु। भवत्यनपगान् सर्वोस्तान् गुणार् छक्षयामहे ॥ ९॥

ंदैत्यराज ! ससारमे जिन गुणोंको पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं आपके मीतर खिरमावसे खित देखता हूं ॥ ९ ॥

त्थव देखता हूं ॥ ४ ॥ अथ ने छक्ष्यते बुद्धिः समा बालजनैरिष्ट् । आत्मानं मन्यमानः सन् श्रेयः किमिह मन्यसे॥ १० ॥

भापकी बुद्धि बालकोके समान राग-देषसे रहित दिखायी देती है। आप आत्माका अनुमन करते हैं, इतीलिये आपकी ऐसी खिति हैं। अतः में पृख्ता हूं कि इस जगत्में आप किसको आत्मज्ञानका सर्वश्रेष्ठ ताचन मानते हैं। ॥ १० ॥ बद्धः पारीइच्युतः स्थानाद् द्विपतां सदामागतः । श्रिया विद्तानः महाद् श्रीचितव्यं न शोचित ॥ ११ ॥

श्रिया (बहान-अक्षर शास्त्र) अपने राज्यसे प्रष्ट हुए आप रस्त्रियोंसे बाँघे गये। आप अपनी राज्यल्झ्मीते और जनुओंके बद्यमे पड़ गये थे। आप अपनी राज्यल्झ्मीते बाँखत हो गये। प्रह्लादजी! ऐसी द्योचनीय स्थितिमें पड़

जानेपर भी-आप शोक नहीं कर रहे हैं ?॥ ११ ॥ प्रक्षालामात् तु दैतेय उताहो धृतिमत्तया । प्रह्मात् सुस्थंरूपोऽस्ति पश्यन् व्यसनमात्मनः॥ १२ ॥ भहाद्जी ! आप अपने क्रस सकट आया देतकर भी निश्चित्व कैसे हैं ! दैत्यराज !आपकी यह स्मिति आत्मगानके कारण है या पैसेंके कारण ११ । १२ ॥ इति संचोदितस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः ।

इति संचादितस्तेन धीरो निश्चितनिश्चयः। उवाच ऋष्णया वाचा सां प्रशामनुवर्णयन्॥ १३॥

इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर परमात्मतत्त्वको निधितरूपरे जाननेवाळे धीरबुद्धि प्रहादजीने अपने जानका वर्णन करते हुए मधुर वाणीमें कहा ॥ १३॥

#### प्रहार उवाच

प्रवृत्ति च निवृत्ति च भूतानां यो म वुद्धवते । तस्य स्तम्भो भवद् वाल्यानास्ति स्तम्भोऽनुपद्मतः।{४।

महाद्वी योळे—देवराज ! को प्राणिगंकी प्रदृति और निवृचिको नहीं जानता, उठीको अविवेकके कारण सम्म ( जडता या मोह ) होता है। जिसे आत्माका ठाठात्तार हो गया है, उसको कमी मोह नहीं होता ॥ १४॥ खभावात् सम्प्रवर्तन्ते निवर्तन्ते तथेव च। सर्वे भावास्तथाभाषाः पुरुषायों न विचर्ते॥ १५॥

सव तरहके माव और अमाव स्वभावधे ही आते-जाठे रहते हैं। उसके लिये पुरुषका कोई प्रयक्ष नहीं होता ॥१५॥ पुरुषार्थस्य चाभावे नास्ति कश्चिच कारकः। स्वयं न कुर्वतस्तस्य जातु मानो भवेदिह॥१६॥

पुरुषका प्रयक्ष न होनेते कोई पुरुपकर्ता नहीं हो एकता; परंतु स्वय कभी न करते हुए भी उसे इस जगन्म पर्तापनका अभिमान हो जाता है ॥ १६ ॥

यस्तु कर्तारमात्मानं मन्यते साध्वसाधु वा । तस्य दोववती प्रज्ञा अतत्त्वज्ञीतं मे मतिः ॥ १७॥

जो आत्माको ग्रम या अग्रम कर्मोका कर्ता मानता है। उसकी बुद्धि होपले युक्त और तत्त्वज्ञानने रहित है—ऐग्री मेरी मान्यता है॥ १७॥

यदि स्यात् पुरुषः कर्तो शकात्मश्रेयसे ध्रुवम् । आरमभास्तस्य सिद्धन्येयुनं तु जातु परा भवेत्॥ १८॥ इन्द्र । यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कस्तानके

हुन्य । आर उपने पास कार्य अवस्य हिंद छिवे जो कुछ भी करता। उसके भी सारे कार्य अवस्य हिंद होते । उसे अपने प्रयत्मिकभी पराभव नहीं प्राप्त होता।। अभिष्टस्य हि निर्वृत्तिरमिर्वृत्तिः प्रियस्य च ।

ळक्ष्यते यतमानानां पुरुषार्थस्ततः फुतः॥१९॥ परतु देखा यह जाता है कि इप्टिनिडिके स्विय प्रयन

करनेवालोको अनिष्टकी भी प्राप्ति होती है और उप्टरी विदेवे वे वश्चित रह जाते हैं। अतः पुरुषामंत्री प्रधानन कहाँ रही ?॥ १९॥

सनिष्टस्याभिनिर्वेचिमिष्टसंबृचिमेव स । स्रमयत्नेन पश्यामः नेपाञ्चित् तत्स्वभावतः ॥ २० ॥ कितने ही प्राणियोंको विना किसी प्रयत्ने ही इसलेग अनिष्ठकी प्राप्ति और हृष्टका निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वमावसे ही होती है॥ २०॥ प्रतिस्पत्तराः केविद् स्ट्यन्ते सुद्धिमचराः।

प्रतिरूपतयाः केचिद् दृश्यन्ते शुद्धमत्तराः। विरूपेभ्योऽत्यबुद्धिस्यो लिप्लमाना धनागमम्॥ २१॥ कितने श्री सन्दर और अत्यन्त बुद्धिमान् पुष्प भी

कतन हा सुन्दर आर अत्यन्त शुद्धभाग पुष्प भा कुरूप और अरुपबुद्धि मनुष्योंते घन पानेकी आशा करते देखे जाते हैं ॥ २१ ॥

स्त्रभावप्रेरिताः सर्वे निविशन्ते गुणा यदा। शुभाशुभास्तदा तत्र कस्य कि मानकारणम् ॥ २२ ॥

जब शुम और अशुम समी प्रकारके गुण स्वमावकी ही प्रेरणांचे प्राप्त होते हैं, तब किसीको भी उनपर अभिमान करनेका क्या कारण है ? ॥ २२ ॥

करनका क्या कारण ६९॥ रर ॥ स्वभावादेव तत्सर्वामिति मे निश्चिता मतिः । आत्मप्रतिष्ठा प्रका चा मम नास्ति ततोऽन्यथा ॥ २३ ॥

मेरी तो यह निश्चित घारणा है कि स्वमावते ही छव कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि मी इसके विपरीत निचार नहीं रखती॥ २३ ॥

फर्मंजं त्विह मन्यन्ते फलयोगं शुभाशुभम् । फर्मणां विषयं फुरस्तमहं बह्यामि तच्छृणु ॥ २४ ॥

यहॉपर जो छूम और अञ्चम फलकी प्राप्ति होती है। छरमें लोग कर्मको ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्मके विषयका ही पूर्णतया वर्णन करता हुँ। सुनो ॥ २४॥

यथा चेदयते कश्चिदोदनं वायसो छदन्। एवं सर्वाणि कर्माणि सभावस्येव स्वसणम्॥२५॥

चैछे कोई कीशा कहीं गिरे हुए भातको बात समय कॉब-कॉब करके अन्य काकांको यह जता देता है कि यहाँ अब है, उसी प्रकार समस्य कर्म अपने स्वमावको -श्री स्वित करनेवाले हैं॥ २५॥

विकारानेव यो वेद न वेद प्रकृति पराम्। तस्य स्तम्भोभवेद् वाल्याचास्ति स्तम्भोऽनुपद्यतः।२६।

को विकारों ( कार्यों ) को ही जानता है, उनकी परम प्रकृति (स्वभाव ) को नहीं जानता, उठीको अविवेकके कारण मोह या अभिमान होता है। वो इस बातको ठीक-ठीक समझत है, उसे मोह नहीं होता। २६॥

स्वभावभाविनो भावान् सर्वानेवेह निद्ययात्। बुद्धधमानस्य दर्गों वा मानो वा कि करिष्यति ॥ २७ ॥

सभी भाव स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं। इस वातको जो निश्चितरूपसे जान लेता है। उसका दर्प या अभिस्सन क्या विगाइ सकता है! ॥ २७॥

बेद धर्मविधि कृत्स्नं भृतानां चाप्यनित्यताम् । तसान्छक न शोचामि सर्वे होवेदमन्तवत् ॥ २८॥

इन्द्र | मैं घर्मकी पूरी-पूरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतीकी व्यतित्यताको जानता हूँ | इसक्रिये, ध्यह सव नाशवान् हैं। ऐसा समझकर किसीके क्रिये शोक नहीं करता ॥ २८॥

त्रिर्ममो निएइंकारो निराशीर्मुकवन्धनः। स्वस्थो व्यपेतः पश्यामि भूतानां प्रभवाष्ययौ ॥ २९ ॥

समताः अइड्डार तथा कामनाओंचे घून्य और सब प्रकारके वन्धनौंचे रहित हो आत्मनिष्ठ एयं असङ्ग रहकर में प्राणियोंकी उत्पन्ति और विनाशको सदा देखता रहता हूँ ॥

कृतप्रश्नस्य दान्तस्य वितृष्णस्य निराशिषः। नायासो विद्यते शक पश्यतो छोकमञ्ययम् ॥ ३० ॥

इन्द्र ! मैं गुद्ध-बुद्धि तथा मन और इन्द्रियोंको अपने अधीन करके स्थित हूं। मैं गुष्णा और कामनाश्चे रहित हूं और खदा अधिनाशी आस्मापर ही इष्टि रखता हूं। इसहित मुझे कभी कह नहीं होता ॥ ३०॥

प्रकृती चिकारेच न में प्रीतिनं च द्विषे। द्वेद्यारं च न पश्चामियो मामद्य ममायते॥ ३१॥

प्रकृति और उसके कार्योके प्रति मेरे मनमें न तो राग है। न देव | मैं किसीको न अपना देवी समझता हूँ और न आत्मीय ही मानता हूँ ॥ ११ ॥

नोर्घ्य नावाङ् न तिर्यक् च न क्वचिच्छक कामये। न हि क्षेये न विकाने च क्षाने कर्म विद्यते ॥ ३२ ॥ इन्द्र । ग्रह्मे उपर (स्वर्गको ), नीचे (पाताको )

६९६ । श्रुत्र क्रमर ( स्वगका ) नाच (पाताळका ) तथा वीचके लोक (मत्येलोक ) की भी कमी कामना महीं होती । ज्ञान-विज्ञान और जैयके निमित्त भी मेरे िक्षये कोई कमें आवश्यक नहीं है ॥ १२ ॥

शक्षं उवाच

येनैषा सम्यते प्रज्ञां येन शान्तिरवाण्यते । प्रमृद्धि तमुपायं में सम्यक् प्रहाद पृच्छतः ॥ ३३ ॥

इन्द्रने कहा-अहारजी ं जिस उपायसे ऐसी सुद्धि-और इस तरहकी शान्ति प्राप्त होती है, उसे पृष्ठता हूँ । आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइये ॥ ३३ ॥

प्रहाद उवाच

आर्बवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवस्या । चुद्धशुश्र्या शक्त पुरुषो स्वभंते महत्॥ ३४ ॥ प्रहादने कहा-हन्द्र । धरलता, खत्वशंतीः हुद्धिकी निर्मेखता चित्रकी स्थितता तथा बहे-बूबॉकी देवा करनेते पुरुषको महत्-बदकी प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥

खभावाल्डभते प्रकां शान्तिमेति खभावतः । खभावादेव तत्सर्वे चर्तिनेवद्वपश्यसि ॥ ३५ ॥

वचरोंकी प्रशंसा की ॥ ३६ ॥

स तदाम्यच्यं दैत्येन्द्रं जैलोक्यपतिरीश्वरः।

असुरेन्द्रसुपामन्त्र्य जगाम स्वं निवेशनम्॥ ३७॥

दैत्यों और अमुरोंके स्वामी प्रहादका पूजन किया और

इतना ही नहीं, त्रिलोकीनाय देवेरवर इन्द्रने उस समय

इन गुणोंको अपनानेपर स्वभावसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। स्वमावसे ही शान्ति मिळती है तथा जो कुछ मी तुम देख रहे हो। सब स्वभावसे ही आस होता है ॥ ३५ ॥

इत्यक्तो दैत्यपतिना शको विस्मयमागमत । भीतिमांश्च तदा राजंस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत् ॥ ३६॥

राजन् | दैत्यराज प्रह्लादके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रको उनकी आज्ञा छेकर वे अपने निवास स्वान स्वानीकको

बड़ा विसाय हुआ । उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके चले गये ॥ ३७ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि शक्रपद्माद्संवादो नाम द्वाविदात्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२२॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमेपर्वमें इन्द्र और प्रह्वाटका संवादनामक दो सौ वाईसवॉ अध्याप पूरा हुआ ॥२२२॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४५६ २छोक भिछाकर कुछ ८२६ २छोक हैं )

# त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

इन्द्र और बलिका संवाद—इन्द्रके आक्षेपयुक्त वचनोंका बलिके द्वारा कठोर प्रस्थुतर

युधिष्ठिर उवाच

यथा बुद्धचा महीपालो भ्रष्टश्रीविंचरेन्महीम् । कालदण्डविनिष्पिष्टस्तन्मे न्हिं पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामइ ! जो राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो गया हो और कालके दण्डसे पिस गया हो, वह भूपाल किस मुद्धिसे इस पृथ्वीपर विचरे यह मुझे बताइये ॥ १॥

भीषम उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । वासवस्य च संवादं बलेवेरीचनस्य च॥२॥

भीष्मजीने कहा-युविष्ठिर [ इस विषयमें जानकार मनुष्य विरोचनकुमार बलि और इन्द्रके सवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ प्रणिपत्यकताञ्जलिः । <u> वितामहमपागम्य</u> सर्वानेवासुरान् जित्वा वाँछ पत्रच्छवासवः ॥ ३ ॥

एक समय इन्द्र समस्त असरींपर विजय पाकर पितामह ब्रह्माजीके पास गये और हाथ जोड़ प्रणाम करके उन्होंने पछा----भगवन् ! बलि कहाँ रहता है ११॥३॥ यस्य सम ददतो चित्तं न कदान्त्रन हीयते। तं वर्लि नाधिगच्छामि ब्रह्मन्नाचक्ष्य मे बलिम्॥ ४ ॥

ब्रह्मन् ! जिसके दान देते समय उसके धनका भण्डार कभी खाली नहीं होता था। उस राजा बलिको मैं हुँ हनेपर भी नहीं पा रहा हूँ । आप मुझे बल्लिका पता बताइये ॥ ४॥ स वायुर्वरुणस्वैव स रविः स च चन्द्रमाः। सोऽग्निस्तपति भूतानि जलं च स भवत्यत ॥ ५ ॥

तं बलि नाधिगच्छामि ब्रह्मनाचस्य मे बलिम्। व्यह राजा बलि ही वायु बनकर जनताः वरुण बनकर वर्षा करताः सूर्य और चन्द्रमा बनकर प्रकाश करताः अनि बनकर समस्त प्राणियोंको ताप देता तथा जल बनकर प्यास बुझाता था। उसी राजा यलिको में कही नहीं पा रहा हूँ । ब्रह्मन् । आप मुझे बलिका पता बताइये ॥५५॥ स एव हास्तमयते स सा विद्योतते दिशः॥ ६॥ स वर्षित सा वर्षाणि यथाकालमतन्द्रितः। तं चर्लि माधिगच्छामि ब्रह्मन्नाचक्च मे वितम् ॥ ७ ॥

·बही यथासमय आलस्य छोड्कर सम्पूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता: वही अस्त होता और वही वर्षा करता था । ब्रह्मन । उस बलिको मैं हॅडनेपर भी नहीं पा रहा हैं । आप मुझे राजा बल्किका पता बताइये ॥ ६-७ ॥

ब्रह्मोबाच

नैतत् ते साधु मधवन् यदेनमनुपृच्छिस । पृष्टस्तु नानृनं ब्रुयात् तस्माद् वस्थामि ते वलिम्॥ ८ ॥

कहा-मध्वन् ! यह तुम्हारे लिये अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलिका पता पूछ रहे हो। प्छनेपर झूड नहीं बोलना चाहिये। इसलिये में तुमसे ब्रिस

पता बता रहा हूं ॥ ८॥ उष्ट्रेषु यदि वा गोपु लरेष्वश्वेषु वा पुतः। वरिष्ठो भविता जन्तः शून्यागारे शचीपते॥ ९॥ शचीपते ! किसी शुन्य घरमें कॅट, गी। गर्दम अयवा

अञ्चलातिके पशुओंमें जो श्रेष्ठ जीव उपलम्ब हो। उसे बाल समझो ॥ ९॥

शक उवाच

यदि सा बलिना ब्रह्मञ्शून्यागारे समेविवान् । हन्यामेनं न वा हन्यां तद् ब्रह्मननुशाधिमाम्॥ १० ॥

इन्द्रने पूछा-त्रहान् ! यदि किसी एकान्त एइमें राज विलित मेरी भेट हो जाय तो में उन्हें मार डाव्ट या न मार्ट-यह मुझे बतार्वे ॥ १० ॥

### नहां वाच

मा सा शक बाँठ हिंसीने बिठवेंचमहीते। न्यायस्तु शक प्रश्चयस्त्वया वासव काम्यया ॥ ११ ॥

झहाजिने कहा—इन्द्र | तुम बिब्का वय न करनाः बिंब वषके योग्य नहीं है | वासव | तुम उनमे इच्छानुसार न्यायोजित व्यवहारके विवयमें प्रश्न कर सकते हो ॥ १२॥

मीष्म खवाच

प्वमुक्तो भगवता महेन्द्रः पृथिवीं तदा। चचारैरावतस्कन्धमधिरुहा थ्रिया चृतः॥१२॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्। भयशान् व्रक्षाजीके इस प्रकार आदेश देनेपर देवराज इन्द्र ऐरावतकी पीठपर सवार हो राजकक्ष्मीय धुश्रोमित होते हुए पृथ्वीपर विचरने छ्ये ॥१२॥ तवो इदर्श स वाँछ खरवेषेण संवृतम्। पयाऽऽख्यातं भगवता शस्यागारक्रताळयम् ॥१३॥

तदनन्तर उन्होंने भगवान् ब्रह्माके बताये अनुसार एक धून्य पूर्पे निवास करनेवाले राजा बलिको देखाः जिन्होंने सर्देभके वेवमें अपने आपको छिमा रखाः था ॥ १३॥

#### गक उवाच

खरवोतिमनुप्राप्तस्तुष्भक्षोऽसि दानव । इयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचसि ॥ १४ ॥

इन्द्र बोले--दानव । तुम गदहेशी योनिम पदकर भूसी खा रहे हो । यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है । इसके छये तुम्हें शोक होता है या नहीं १॥ १४॥

अदस्यं चत पङ्गामि द्विपतां चश्चमाततम्। अिया चिहीनं मित्रेश्च अष्टचीर्यण्याक्रमम् ॥ १५॥ अञ्ज तुम्हारी ऐसी अवस्या देख रहा हुँ। जो पहले कभी नहीं देखी गयी भी। तुम शत्रुओंके वश्मी पड़ गये हो। राजकक्षीतमा मित्रोंते हीन होगये हो तथा तपहरा बळ-पराक्रम

नष्ट हो गया है ॥ १५ ॥ यत् तद् यानसहस्रीस्त्वं शांतिभाः परिवारितः।

अत्, तद् यानचह्रअस्य शातामः पारवाारतः। छोकान् प्रतापयन् सर्वान् यास्यसामवितकयन्॥ १६॥ पहळे तुम अपने सहस्रों वाहनों और सजातीय वन्युजीते

पहरू तुम वर्षना घहता बाहना आर सजाताय इन्युआत पिरकर सब कोगोंको ताए देते और इस देवताओंको कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे ॥ १६॥

त्वन्मुखाइचैव दैतेया व्यतिष्ठंस्तव शासने । अक्तप्रपच्या च मही तवैभ्वर्ये बम्ब ह ॥ १७ ॥ इर्ष च तेऽय व्यसने शोचस्याहो न शोचसि ।

सब दैस्य तुम्हारा मुँह जोहते द्वार तुम्हारे ही शासनमें रहते थे। तुम्हारे राज्यमें पृथ्वी विना जोते-बीथे ही अनाज पैदा करती थी। परतु आज तुम्हारे ऊपर यह सङ्कट आ पहुँचा है। इसके किये तुम शोक करते हो यानहीं! ॥१७३॥ षदाऽऽतिष्ठः समुद्रस्य पूर्वकूले विलेलिहन् ॥ १८ ॥ हातीन् विभजतो विचं तदाऽऽसीत् ते मनः कथम् ।

जिल समय त्रम समुद्रके पूर्वतटपर विविध मोगोका आस्तादन करते हुए तिशास करते ये और अपने माई-बन्धुओंको घन बॉटते थे, उस समय तुम्हारे मनकी अवस्था कैसी रही होगी । ॥ १८५॥

यत् ते सहस्रसमिता नजुतुर्देवयोषितः॥१९॥ बहुति वर्षपृगानि विहारे हीप्यतः श्रिया। सर्वाः पुष्करमालिन्यः सर्वाः काञ्चनसप्रभाः॥२०॥ कथमध तदा चैव मनस्ते दानवेश्वर।

द्वमने बहुत वर्षोतक राजळ्यांचे गुगोमित हो विहारमें समय बिताया है। उस समय सुनर्णकी-सी कान्तिवाळी सहसों देवाङ्गनाएँ जो सब-की-सन पद्ममाळाओं हे अलंकत होती थीं। दुम्हारे सामने रहत्य किया करती थीं। दानवराज । उन दिनों हुम्हारे मनकी बया अवस्या थी और अन कैसी है है।। . छत्रं तवासीत् सुमहत् सीवर्ण रत्नभूषितम् ॥ २१॥ नमृतुस्तन्न गन्धवीः घट् सहस्राणि सप्तधा !

एक समय था। जब कि द्वस्ति कार सोनेका बना हुआ रकपूर्वित विद्यान छत्र तना रहता था और छ। हजार गन्धर्व सा स्वरीमें गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी गृत्य-कमाका प्रदर्शन करते थे ॥ २१५ ॥

युपस्तवासीत् सुमहान् यजतः सर्वकाञ्चनः ॥ २२ ॥ यत्राददः सहस्राणि अयुनानां गवां दशः । अनन्तरं सहस्रोण तदाऽऽसीदं देन्य का मतिः ॥ २३ ॥

यश करते समय ग्रुम्हारे यजमण्डपका अस्यन्त विशास मध्यवर्षी स्वम्भपूरा-का-पूरा सोनेकाचना हुआ होता था। जिस समय द्वाम निरन्तर दस-दल करोड़ गौओंका सहस्रों बार दान किया करते थे। दैत्यराज। उस समय तुम्हारे मनमें कैसे विचार उठते रहे होंगे १॥ २२-२२॥

यदा च पृथिवीं सर्वी यजमानोऽनुपर्यगाः । द्यम्याक्षेपेण विधिना तदाऽऽसीत् किं तु ते हृदि ॥२४॥

जब दुमने शैम्याकेपकी विधिष्ठे यज्ञ करते हुए छारी पृष्वीकी परिक्रमा की यीः उछ समय तुम्हारे हृदयमें कितना उत्साह रहा होगा है॥ २४॥

न ते परपामि भृङ्कारं न च्छत्रं व्यक्तने न च । ब्रह्मदत्तां च ते माळां न परपाम्यसुराधिप ॥ २५ ॥ अयुरराव ! अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोनेनी सारी।

१. शम्याशिष कहते हैं शम्यापातको । श्लम्या' फल ऐसे काटके हर्वेद्धों कहते हैं, जिसका निचल भाग मोटा होता है। उसे जब कोई बख्वान् पुरुष काकत जोरसे फेंके, तब जितनी दूरीपर जाकर बह फिरे, हतने सुसारको एक श्लम्यापात' कहते हैं।

न छत्र और नं चॅंबर ही देखता हूं तथा ब्रह्माचीकी दी हुई वह दित्य माला भी तुम्हारे गलेमें नहीं दिखायी देती है।।

(भीष्म उवाच

ततः प्रहस्य स चिंहर्वासवेन समीरितम् । निराम्य भावगम्भीरं सुरराजमथाववीत् ॥

भीष्मजी कहते हैं -युधिष्ठर । इन्द्रकी कही हुई वह मावगम्मीर वाणी सुनकर राजा बिल हॅस पढ़े और देवराजले इस प्रकार बोळे ॥

बलिखवाच

अहो हि तव बालिश्यमिह देवगणाधिप। अयुक्तं देवराजस्य तव कष्टमिदं वचः॥)

बलिने कहा-देवेबवर ! यहाँ तुमने जोमूर्खता दिखायी है। वह मेरे लिये आक्षर्यजनक है । तुम देवताओंके राजा हो । इस तरह दूसरोंको कष्ट देनेवाली वात कहना तुम्हारे

लिये योग्य नहीं है ॥

न त्वं पश्यसि भृङ्गारं न च्छत्रं व्यजने न च। प्रह्मदत्तां च मे मालांन त्वं द्रक्ष्यसि वासव ॥ २६॥

इन्द्र ! इस समय तुम मेरी सोनेकी झारीको, मेरे छत्र और चॅंबरको तया ब्रह्माजीकी दी हुई मेरी उस दिन्य मालाको भी नहीं देख सकोगे !! २६ !! गुहायां निहितानि त्वं मम रत्नानि पृच्छिति । यदा मे भविना काळस्तदा त्वं तानि द्रक्ष्यसि ॥ २७ ॥

हुम मेरे जिन रलोंके विषयमें पूछ रहे हो, वे सन गुफामें छिपा दिये गये हैं। जब मेरे लिये अच्छा समय आयेगा; तन हुम फिर उन्हें देखोगे || २७ || न त्वेतदनुरूपं ते यशसो वा कुलस्य च | समुद्धार्योऽसमुद्धार्थं यनमां किथातुमिच्छसि || २८ ||

इत समय द्वम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि हिन गयी है, ऐसी अवस्थामें जो द्वम मेरे भागने अपनी प्रशंशहे गीत गाना चाहते हो, यह द्वम्हारे हुल और गशहे अनुरूप नहीं है ॥ २८ ॥ न हि दु:खेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चर्धियु ।

न हिं दुःखेषु शोचन्ते न प्रहप्यन्ति चार्धयु । कृतप्रका बानतृसाः क्षान्ताः चन्तो मनीपिणः ॥ २९ ॥ निसनी बुद्धि युद्ध है तथा नो शानते तुत्र हैं, वे क्षमाः

शील मनीधी सरपुरुष दुःख पहनेपर होक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होनेपर हाके फूल नहीं उठते हैं॥ १९॥ रखें तु प्राकृतया चुन्नया पुरुष्ट्र विकायसे। यदाहमित भावी स्यास्त्या ने विकायसि।॥ ३०॥ प्रस्तर । तम कारनी समृद्धि कारण मेरे सम्बन

पुरन्दर | तुम अपनी अञ्चिष्ट बुद्धिके कारण मेरे सामने आस्मप्रशंसा कर रहे हो । जन मेरी-जैसी खिती ग्रुग्दारी भी को जागणी, जन रोगी शुरू नहीं बोल सकसेसे ॥ डेक ॥

हो जायगी, सब ऐसी बात नहीं बोल सकाये ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते झान्तिपर्वणि मोक्सभ्रमेपर्वणि बिखासससंवादो नाम श्रवोधिशत्यिकदिशततसोऽण्यायः ॥ २२१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत मोक्सभैपर्वर्गे बित और इन्द्रका संवाद नामक दो सौ तेईमवाँ अव्याय पुरा हुआ ॥२२२॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाटके २ इक्षोक मिळाकर कुळ १२ स्लोक हैं)

# चतुर्विशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

बलि और इन्द्रका संवाद, बलिके द्वारा कालकी प्रबलताका प्रतिपादन करते हुए इन्द्रको पटकारना

भीष्म खवाच

पुनरेच तु तं शकः प्रहसन्निद्मव्यवित्। नि.श्वसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भारत॥१॥

भीष्मजी कहते हैं—भारत | ऐश कहकर सर्वके समान फुफकारते हुए. बळिले इन्द्रने पुनः अपना उत्कर्ष सूचित करनेके ळिथे हॅसले हुए. कहा ॥ १ ॥

शक उवाच

यत् तद् यानसङ्ग्लेण झातिभिः परिवारितः। लोकान् प्रतापयन् सर्वोन् यास्यसानवित्तर्कयन्॥ २ ॥ दृष्ट्वा सुक्रपणां चेमामवस्थामात्मनो वले। झातिमित्रपरित्यक्तः शोचस्याहो न शोचसि ॥ ३ ॥

इन्द्र बोले---दैत्यराज विल ! पहले जो द्वम घहणीं वाहनों और भाई बन्धुओंसे घिरकर सम्पूर्ण लोकीको संताप देते और हम देवताओंको कुछ न समझते हुए यात्रा करते ये और अब बन्धु बान्धवों तथा मित्रोंते परित्यक्त होकर से अपनी यह अत्यन्त दोनदत्ता देख रहे हो। इचकैसे तुम्हारे मनमें स्रोक होता है या नहीं ! ॥ २-२॥

प्रीति प्राप्यातुलां पूर्वे लोकांश्चात्मवशे स्थितान् । विनिपातमिमं वाह्यं शोचस्याहो न शोचसि ॥ ४ ॥

पूर्वकाव्यं द्वागे सम्पूर्ण लोकोंको अपने अधीन कर लिया या और अनुपम प्रवक्ता प्राप्त की थी। किंद्र स्व समय बाह्य जगत्में सुम्हारा यह चौर पतन हुआ है। यह वन सोचकर सुम्हारे मनमें शोक होता है या नहीं। ॥ ४॥

चित्रवाच

अनित्यमुपळक्षेह कालपर्योपधर्मतः । वस्तान्छक न घोत्नामि सर्वे होवेदमन्तवत् ॥ ५ ॥ बिलेने कहा—इन्द्र । काल्यक स्वभानने हीपरिवर्तनः चील है। उसके द्वारा यहाँकी प्रत्येक वस्तुकों में अनिक समझता हूँ, इसीलिये कभी शोक नहीं करता हूँ; क्योंकि यह सारा जगत विनाशशील है। ५ ॥

अन्तवन्त इमे देहा भूतानां च सुराधिप। तेन शक न शोचामि नापराधादिदं मम ॥ ६ ॥

देवेश्वर ! प्राणियोंके ये सारे शरीर अन्तवान् हैं; इसलिये मैं कभी शोक नहीं करता हूं। यह गर्दभका शरीर भी सुक्षे किसी अपराघरे नहीं प्राप्त हुआ है ( मैंने इसे स्वेच्छाये ग्रहण किया है ) ॥ ६ ॥

जीवितं च शरीरं च जात्यैव सह जायते। उमे सह विवर्धेते उमे सह विनस्यतः॥ ७॥

जीवन और शरीर दोनों जन्मके साथ ही उत्पन्न होने हैं, साथ ही बढ़ते हैं और साथ ही नष्ट हो जाते हैं॥ ७॥ न हीहशामहं भावमवशः प्राप्य केवळम्। यदेवमभिजानामि का न्यथा में विजानतः॥ ८॥

मैं इस गर्दभ-गरीरको पाकर भी विवश नहीं हुआ हूँ। जब मैं इस प्रकार देहकी अनित्यता और आत्माकी अरुङ्गता-को जानता हूँ) तब यह जानते हुए मुझे क्या व्यया हो सकती है ! ॥ ८ ॥

भूतानां निधनं निष्ठा स्रोतसामिय सागरः। मैतत् सम्यग्विजानन्तो नरा मुद्यन्ति वज्रधुक् ॥ ९ ॥

बज्रधारी इन्द्र ! कैंद्रे जलके प्रवाहींका अन्तिम आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार शरीरचारियोंकी अन्तिम गति मृख्य है। जो पुरुप इत बातको अच्छी तरह जानते हैं, वे कमी मोहमें नहीं पढ़ते हैं ॥ ९ ॥

ये त्वेवं नाभिजानन्ति रजोमोद्दपरायणाः। ते क्रुच्छ्रं प्राप्य सीदन्ति तुद्धिर्येणं प्रणश्यति॥१०॥

जो लोग रजोगुण (काम-कोच ) और मोहके वशीभूत हो इस वातको मलीमाँति नहीं जानते हैं वथा किमकी झुद्धि नष्ट हो जाती है, वे सङ्कटमें पहनेपर बहुत दुखी होते हैं ॥ खुद्धिलाभात् तु पुरुषः सर्वे नुद्ति किरिन्नपम् । विपाप्मा लभते सत्त्वं सत्त्वस्थः सम्मासीदृति ॥ ११ ॥

जिसे सब्बुर्जिद्ध प्राप्त होती हैं। वह पुरुष उस बुद्धिके द्वारा स्वारे पार्पोको नष्ट कर देता है। पापदीन हानेपर उसे सच्चगुण-की प्राप्ति होती है और सच्चगुणमें स्थित होकर वह सास्विक प्रस्तता प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥

ततस्तु ये निवर्तन्ते जायन्ते वा पुनः पुनः। इपणाः परितप्यन्ते तैरशैरभिचोदिताः॥१२॥

जो मन्दबुदि मानव सत्त्वगुणसे भ्रष्ट हो नाते हैं, वे बारंबार इस संसारमें जन्म लेते हैं तथा रजोगुणजनित काम, कोथ आदि दोषोंने प्रेरित होकर तदा सदस होते रहते हैं॥ वर्धसिद्धिमनर्थे च जीवितं मरणं तथा। सुबदुःखफले चैव न हेप्मि न च कामये॥ १३॥

मैं न तो अर्थिषिद्ध जीवन और युखमय फलकी कामना करता हूँ और न अनर्थ, मृत्यु एवं दुःखमय फलसे द्वेष ही रखता हूँ ॥ १३ ॥

हतं हन्ति हतो होय यो नरो हन्ति कश्चन ! उसौ तौ न विजानीतो यश्च हन्ति हतश्च यः॥ १४॥

को मनुष्य किसीकी इत्या करता है, वह वास्तवमें स्वयं मया हुआ होते हुए सरे हुएको ही मारता है। जो मारता है और जो मारा जाता है, वे दोनों ही आत्माको नहीं जानते हैं (वर्षोंकि आत्मा इननिक्रयाका न तो कर्म है, न कर्ता)।

हत्या जित्वाच मधवन्यः कश्चित् पुरुषायते । अकर्ता होय भवति कर्ता होय करोति तत्॥ १५॥

मधवन् । जो कोई कितीको मारकर या जीतकर अपने पौरुपपर गर्वे करता है। वह वास्तवमें उस पुरुपार्थका कर्ता ही नहीं है। क्योंकि जो जगत्का कर्ता। जो परमात्मा है। वहीं उस कर्मका भी कर्ता है।। १५।।

को हि छोकस्य कुरुते विनाशप्रभवाद्धभौ । छतं हि तत् छतेनैव कर्ता तस्यापि चापरः ॥ १६॥

सम्पूर्ण नगत्का संहार और स्रष्टि—इन दोनों कार्योको कौन करता है ! वह सब प्राणियोंके कमेंद्रारा ही किया गया है और उसका भी प्रयोजक कोई और (ईस्वर) ही है ॥ पृथिवी ज्योतिराकादामापो वायुष्टा पञ्चमः ।

पतचोनीनि भूतानि तत्र का परिदेवना ॥ १७ ॥ पृथ्वीः ज्लः अग्निः वायु और आकाश—ये ही सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरीके कारण हैं। अतः उनके लिये शोक और

विळापकी क्या आवश्यकता है ! ॥ १७ ॥
महाविद्योऽल्पविद्यक्ष्य वळवान् दुर्वेळक्ष्य यः ॥
दर्शनीयो विक्तपक्ष सुभगो दुर्भगक्ष्य यः ॥ १८ ॥
सर्चे काळः समाद्त्ते गम्भोरः स्वेन तेजसा ।
तस्मिन् काळवरां प्राप्ते का न्यथा मे विजानतः ॥ १९ ॥

कोई वहा भारी विद्वास् हो या अल्पविद्याने युक्त, युक्तम् हो या दुर्बल, सुन्दर हो या कुरूप, सीमाग्यशाली हो या दुर्बल, सुन्दर हो या कुरूप, सीमाग्यशाली हो या दुर्भाग्ययुक्त, गम्भीर काल सबको अपने तेजले प्रहण कर लेता है; अतः उन सबके कालके अधीन हो जानेपर जगत्की क्षणमहुरताको जाननेवाले मुझ विलक्षो क्या व्यथा हो सकती है ? ॥ १८-१९ ॥

दग्धमेवानुदृष्ट्वि हतमेवानुहृन्यते । नह्यते नष्टमेवाग्रे छन्धन्यं छमते सरः॥२०॥

को कालके द्वारा दग्व हो चुका है। उसीको पीछेसे आग जलादी है। जिसे कालने पहलेसे ही मार ढाला है। वही किसी दूसरेके द्वारा मारा जाता है। जो पहलेसे ही नष्ट हो चुकी है, वहीं बस्तु किसीके द्वारा नष्ट की जाती है तथा जिसका मिलना पहलेसे ही निश्चित है, उसीको मतुष्य हस्तगत करता है॥ नास्य द्वीपः कुतः पारो नावारः सम्प्रदस्यते । नान्तमस्य प्रपद्यामि विश्वेर्विच्यस्य चिन्तयन् ॥ २१ ॥

मै बहुत सो बनेपर भी दिव्य विवाता काळका अन्त नहीं देख पाता हूं । उस समुद्र-जैसे काळका कहीं द्वीप भी नहीं है, फिर पार कहोंसे प्राप्त हो सकता है ! उसका आर-पार कहीं नहीं दिखायी देता है ॥ २१ ॥ यदि मे पश्यतः काळो भूतानि न विनाहायेत् ।

स्यान्मे हर्षश्च दर्पश्च क्रोधश्चेव राचीपते ॥ २२॥ शचीपते ! यदि काळ मेरे देखते देखते समस्त प्राणियोंका निनाश नहीं करता तो मुझे हर्ष होता, अपनी शक्तिपर गर्न

होता और उस क्रूर कालपर मुझे कोघ भी होता ॥ २२ ॥ तुषभक्षं तु मां झात्वा मविविक्तजने गृहे । विभ्रतं गार्दंभं रूपमागत्य परिगर्हसे ॥ २३ ॥

इस पकान्त ग्रहमें गर्दमका रूप घारण किये मुझे भूसी खाता जानकर तुम यहाँ आये हो और मेरी निन्दा करते हो।। इच्छन्नहं विकुर्यो हि रूपाणि वहुधाऽऽरमनः। विभोषणानि यानीक्ष्य पठायेथास्त्वमेव मे॥ २४॥

मैं चाहूं तो अपने बहुत से ऐसे मयानक रूप पकट कर सकता हूँ, जिन्हें देखकर तुम्ही मेरे निकटसे भाग खड़े होओगे ॥ काळः सर्वे समाव्त्ते काळः सर्वे प्रयच्छति । काळेन विहितं सर्व मा छथाः शक्र परिषम् ॥ २५ ॥

इन्द्र | काल ही सबको प्रहण करता है। काल ही सब कुछ देता है तथा कालने ही सब कुछ किया है। अतः अपने प्रस्वार्थका गर्व न करो ॥ २५॥

पुरा सर्वे प्रन्यथितं मयि कुद्धे पुरंदर। अवैमित्वस्य छोकस्य धर्मे शक सनातनम्॥ २६॥

पुरन्दर | पूर्वकालमें भेरे कुपित होनेपर वारा जगत् व्यथित हो उठता था। इस लोककी कभी वृद्धि होती है और कभी हास । यह इसका सनातन स्वमाव है। शक्त | इस बातको मैं अच्छी तरह जानता हूँ॥ २६॥

त्वमप्येवमवेक्षस्य माऽऽत्मना विस्मयं गमः। प्रभवश्च प्रभावश्च नात्मसंस्थः कदाचन॥ २७॥

तुम मी जगत्को इसी दृष्टित देखो। अपने मनमें विस्पत न होओ। प्रभुता और प्रभाव अपने अधीन नहीं हैं ॥२७॥ कौमारमेव ते चित्तं तथैवाद्य यथा पुरा। समवेक्षस्य मघवन चुर्स्टि विन्दस्य नैष्टिकीम्॥ २८॥

तुम्हारा चित्त अभी वालकके समान है । वह जैसा पहले

याः वैसा ही आज भी है। मत्रवन्! इस बातरी ओर दृष्टिगत करो और नैष्ठिक बुद्धि प्राप्त करो ॥ २८ ॥

देवा मनुष्याः पितरो गन्धर्वोरगराञ्चसाः। आसन् सर्वे मम वशे तत् सर्वे वेत्य वासव ॥ २९ ॥

बारव ! एक दिन देवता मनुष्य पितर गर्म्यं नाग और राक्षस—ये सभी मेरे अधीन थे । वह सब कुछ तुम जानते हो ॥ २९ ॥

नमस्तस्यै दिशेऽप्यस्तुयस्यां वैदोचनो वलिः। इति मामभ्यपद्यन्त बुद्धिमात्सर्यमोहिताः॥ ३०॥

मेरे शत्रु अपने बुद्धिगत हेषचे मीहित होकर मेरी धरण श्रहण करते हुए ऐखा कहा करते थे कि विरोचनदुमार बिंड जिस दिशामें हों। उस दिशाको भी हमारा नमस्कार है ॥३०॥ नाहं तदनुशोचामि नात्सभंशं शांचीपते। एवं मे निश्चिता बुद्धिः शास्तुस्तिष्टाम्यहं घरो ॥ ३१॥

शाचीपते | मुझे अपने इस पतनके लिये तिनक भी होव नहीं होता है। मेरी बुढिका ऐसा निश्चय है कि में बदा छवके शासक ईश्वरके व्यामें हूँ || देश ||

हङ्यते हि कुले जातो दर्शनीयः प्रतापवान् । दुःसं जीवन् सहामात्यो भवितन्यं हि तत् तथा ॥३२॥

एक उञ्चकुलमें उत्पन्न हुआ दर्गनीय एव प्रतापी पुरुष अपने मन्त्रियोंके साथ दुःखपूर्वक जीवन वितातादेखा जाता है। उसका वैसा ही भवितव्य था || ३२ ||

होस्कुलेयस्तथा मूढो हुर्जातः राम दृश्यते । सुखंजीवन् सहामात्यो भवितन्यं हि तत् तथा ॥ ३३ ॥

इन्द्र । एक नीच कुळमें उत्पन्न हुआ मूट महुष जिसका जन्म दुराचारते हुआ है। अवने मन्त्रियोतहित सुती जीवन विताता देखा जाता है। उसकी भी वैसी ही होनहार समझनी चाहिये॥ ३३॥

कल्याणी रूपसम्पन्ता दुर्भेगा शक दश्यते । अलक्षणा विरूपा च सुभगा दश्यते परा॥२४॥

राक । एक कस्याणमय आचार विचार रवनेवारी सुरूपवती युवती विचवा हुई देखी जाती है और दूसरी सुरूप्तणा और सुरूपा सी सीमान्यवती दिखायो देती है। नैतद्सारकृत दाक नैतच्छक त्वया कृतम्। यत् त्वमेवंगतो चिम्नर यञ्चाप्येवंगता चयम्॥३५॥

यत् त्वभवगवा वाष्ट्रण्य बज्रघारी इन्द्र | आज जो तुम इस तरह समृद्धिशाली हो गये हो, और हमलेग जो ऐसी अवस्याम वर्तुच्च गये हैं।

यद न तो इमारा किया हुआ है और न तुमने हानूछ हिया है। न कर्म अविताप्येतत छतं मम शतकतो। इम्रुद्धियोध्ययवा नर्दिः पर्यायकृतमेव तत्।। ३६॥ शतकतो ! इस समय में इस परिश्वितमे हूँ और जो कर्म मेरे इस शरीरले हो रहा है, यह सब मेरा किया हुआ नहीं है । समृद्धि और निर्धनता ( प्रारव्धके अनुसार ) बारी-बारीसे सबपर आती है ॥ ३६ ॥

पश्यामि त्वां विराजन्तं देवराजमवस्थितम् । श्रीमन्तं द्यतिमन्तं च गर्जमानं ममोपरि ॥ ३७ ॥

मैं देखता हूँ; इस समय तुम देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हो । अपने कान्तिमान और तेजस्वी स्वरूपसे विराज रहे हो और मेरे ऊपर बारंबार गर्जना करते हो ॥ ३७ ॥ पवं नैव न चेत कालो मामाकम्य स्थितो भवेत ।

पातयेयमहं त्वाद्य सवज्रमपि मधिना ॥ ३८॥ परत यदि इस तरह काल मुझपर आक्रमण करके मेरे

विरपर ववार न होता तो मैं आज वज्र लिये होनेपर भी तुम्हे केवल मुक्केसे मारकर घरतीपर गिरा देता ॥ ३८॥

न त विकासकालोऽयं शान्तिकालोऽयसागतः। कालः स्थापयते सर्वे कालः पचति वै सथा ॥ ३९ ॥

किंत् यह मेरे लिये पराक्रम प्रकट करनेका समय नहीं है। अपित् शान्त रहनेका समय आया है। काल ही सबको विभिन्न अवस्थाओं में स्थापित करके सबका पाळन करता है और काल ही सबको पकाता ( क्षीण करता ) है ॥ ३९ ॥ मां घेदम्यागतः कालो दानचेश्वरपुजितम्। गर्जन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं नागमिप्यति॥ ४०॥

एक दिन में दानवेश्वरोंद्वारा पुजित था और में भी गर्जता तथा अपना प्रताप सर्वत्र फैलाता था । जन मुझपर भी कालका आक्रमण हुआ है। तब दूसरे किसपर वह आक्रमण नहीं करेगा १॥ ४०॥

द्वादशानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम् । तेजांस्येकेन सर्वेषां देवराज भूतानि मे ॥ ४१॥

देवराज | तुमलोग जो वारह महात्मा आदित्य कह्छाते हो। द्वम सब लोगोंके तेज मैने अकेल घारण कर रक्खे थे ॥

अहमेवोद्वहाम्यापो विस्तामि च वासव। तपामि चैव त्रैलोक्यं विद्योताम्यहमेव च ॥ ४२ ॥ वासव । में ही सूर्य बनकर अपनी किरणोद्दारा पृथ्वीका

जल कपर उठाता और मेघ बनकर वर्षा करता या । मैं ही त्रिलोकीको ताप देता और विद्युत् वनकर प्रकाश फैलाता था ॥ ४२ ॥

संरक्षामि विखुम्पामि ददाम्यहमथाद्दे। संयच्छामि नियच्छामि होकेषु प्रसुरीइवरः ॥ ४३ ॥

में प्रजाकी रक्षा करता या और छुटेरोंको छूट भी छेता

या । मैं सदा टान देता और प्रजासे कर लेता था । मैं ही सम्पर्ण छोकोंका शासक और प्रभु होकर सबको संयम-नियममें सवता या ॥ ४३ ॥

तदद्य विनिवृत्तं मे प्रभुत्वममराधिप कालमैन्यावकाहस्य सर्वे च प्रतिभाति से ॥ ४४ ॥

अमरेश्वर । आज मेरी वह प्रभुता समाप्त हो गयी । कालकी सेनारे में आकान्त हो गया हैं। अतः मेरा वह सव ऐश्वर्यं अव प्रकाशित नहीं हो रहा है ॥ ४४॥ नाहं कर्ता न चैव त्वं नान्यः कर्ता शचीपते । पर्यायेण हि सज्यन्ते लोकाः शक यहच्छया ॥ ४५॥

शचीपति इन्द्र । न मैं कर्ता हैं। न तुम कर्ता हो और न कोई दूसरा ही कर्ता है। काल बारी-बारीसे अपनी इच्छाके अनुसार सम्पूर्ण लोकोंका उपभोग करता है ॥ ४५ ॥ मासमासार्घवेदमानमहोरात्राभिसंवृतम् ऋतद्वारं वर्षमुखमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ४६॥

वेदवेचा पुरुप कहते हैं कि मास और पक्ष कालके आवास ( शरीर ) हैं। दिन और रात उसके आवरण ( वस्र ) हैं। ऋतुएँ द्वार (मन-इन्द्रिय) हैं और वर्ष मुख है । वह काल आयुत्तरूप है ॥ ४६ ॥

आहः सर्वमिनं चिन्त्यं जनाः केचिन्मनीपया । बस्याः पञ्जैच चिन्तायाः पर्येष्यामि च पञ्चधा ॥ ४७ ॥

कुछ निद्वान् अपनी बुद्धिके यलसे कहते हैं कि यह सब क्छ काल्सक्रक ब्रह्म है। इसका इसी रूपमें चिन्तन करना चाहिये । इस चिन्तनके मास आदि उपर्यंक्त पॉच ही विपय हैं। मैं प्रवाक्त पॉच भेदेंवि युक्त कालको जानता हूँ ॥ ४७॥ गम्भीरं गहनं ब्रह्म महत्त्रीयार्णवं यथा। अनादिनिधनं चाहुरक्षरं क्षरमेव च ॥ ४८ ॥

वह कालरूप ब्रह्म अनन्त जलसे भरे हुए महासागरके समान गम्मीर एवं गहन है | उसका कहीं आदि-अन्त नहीं है। उसे ही क्षर एव अक्षररूप बताया गया है ॥ ४८ ॥ सत्त्वेषु लिङ्गमावेश्य निर्लिङ्गमपि तत् स्वयम् । मन्यन्ते श्रुवमेवैनं ये जनास्तस्वद्शिनः॥ ४९॥

जो लोग तत्त्वदर्शी हैं। वे निश्चितरूपसे ऐसा मानते हैं कि वह काळला परब्रह्म परमात्मा स्वयं निराकार होते हुए मी धमख प्राणियोंके भीतर जीवका प्रवेश कराता है ॥ ४९ ॥ भूतानां तु विपयोसं कुरुते भगवानिति। न होतावद्भवेद् गम्यं न यसात् प्रभवेत् पुनः॥ ५०॥

म॰ स॰ ३--१. २४-

भगवान काल ही समस्त प्राणियोंकी अवस्थामें उलट-फेर कर देते हैं । कोई भी व्यक्ति उनके इस माहास्म्यको समझ नहीं पाता । कालकी ही महिमासे पराजित होकर मतुष्य कुछ भी कर नहीं पाता ॥ ५०॥ गति हि सर्वभुतानामगत्वा क गमिष्यति। यो धावता न हातव्यस्तिष्टकपि न हीयते ॥ ५१ ॥ तमिन्द्रियाणि सर्वाणि नातुपश्यन्ति पञ्चधा ।

आहरुचैनं केचिद्धांन केचिद्धाः प्रजापतिम् ॥ ५२ ॥

देवराज | समस्त प्राणियोंकी गति जो काल है। उसको प्राप्त हुए विना तुम कहाँ जाओगे ! मनुष्य मागकर भी उसे छोड़ नहीं सकता-उससे दूर नहीं जा सकता और न खड़ा होकर ही उसके चंगुलसे छूट सकता है। अवण आदि समस्त इन्द्रियों मास-गक्ष आदि पाँच भेदोंसे युक्त उस कालका अनुमव नहीं कर पातीं । कुछ लोग इन कालदेवताको अग्नि कहते हैं और कुछ प्रजापति ॥ ५१-५२ ॥ त्रातन् मासार्धमासांश्च दिवसांश्च क्षणांस्तथा।

च मध्याह्मिप चापरे॥ ५३॥ पूर्वाह्मपराहं सन्तमनेकधा। मुहर्तमपि चैवाहरेकं नं कालमिति जानीहि यस्य सर्वमिदं वशे॥ ५४॥

दसरेलोग उस कालको ऋतुः मासः पक्षः दिनः क्षणः पर्वोद्धः अपराह्य और मध्याद्ध कहते हैं । उसीको विद्रान् पुरुष सुहर्त भी कहते हैं। वह एक होकर भी अनेक प्रकारका बताया जाता है। इन्द्र! तुम उसकालको इस प्रकार जानो। यह सारा जगत् उसीके अधीन है ॥ ५१-५४ ॥ बहुनीन्द्रसहस्राणि समतीतानि

बलवीर्योपपन्नानि यथैव त्वं शचीपते॥ ५५॥

श्राचीपति इन्द्र ! जैसे तम हो, वैसे ही बल और पराक्रमसे

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि बिह्नबाह्यसंबादे चतुर्विशस्यधिकः द्विशततमीऽध्यायः ॥ २२४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गंत मोक्षवर्मपर्वेमें वित और शत्का संवादविषयक दो सी न्दीबीसर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ २२४ ॥

पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

इन्द्र और लक्ष्मीका संवाद, बलिको त्यागकर आयी हुई लक्ष्मीकी इन्द्रके द्वारा प्रतिष्ठा भीष्मजी कहते हैं—राज्य । तदनन्तर इन्ट्रने देखा कि सहातमा चलिके शरीरवे परम सुन्दरी तथा कान्निमनी भीष्म उवाच लक्मी मूर्तिमती होकर निकल रही हैं ॥ १ ॥

बलेदींसां सहात्मनः। शतकतुरथाप**श्य**द् स्तरूपिणी शरीराद्धि निष्कामन्तीं तदा श्रियम्॥ १ ॥

सम्पञ्च अनेक सहस्र इन्द्र समाप्त हो चुके हैं ॥ ५५ ॥ त्वामप्यतिवलं शक देवराजं वलोत्करम्। प्राप्ते काले महावीर्यः कालः संशामियव्यति ॥ ५६ ॥

शक ! तम अपनेको अत्यन्त शक्तिशाली और उत्कर बलवे युक्त देवराज समझते हो। परंत समय आनेपर महा-पराक्रमी काल तुम्हे भी गान्त कर देगा ॥ ५६ ॥ य इदं सर्वमादचे तसाच्छक स्थिरो भव। मया त्वया च पूर्वेश्वन स शक्योऽतिवर्तितुम् ॥ ५७ ॥

इन्द्र | वह काळ ही सम्पूर्ण जगत्को अपने नशमें कर छेता है। अतः तम भी स्थिर रही । मैं। तम तथा हमारे प्रवंत भी कालकी आज्ञाका उल्लंबन नहीं कर करते ॥ ५७ ॥ वामेनां प्राप्य जानीचे राज्यश्रियमन्त्रामम्। स्थिता मयीति तन्मिथ्या नैपा होकत्र तिष्ठति॥ ५८॥

तुम जिस इस परम उत्तम राजलदमीको पाकर यह जानते हो कि यह मेरे पास खिरमावसे रहेगी, तुम्हारी यह धारणा मिथ्या है। क्योंकि यह कहीं एक जगह वॅथकर नहीं रहती है ॥५८॥

स्थिता हीन्द्र सहस्रेप त्वडिशिएतमेप्वियम्। मां च लोला परित्यज्य त्वामगाद् विवुधाधिप ॥ ५९ ॥ इन्द्र ! यह लक्सी तुमसे भी श्रेष्ठ सहस्रों पुरुपोंके पास

रह चुकी है। देवेश्वर ! इस समय यह चडाला सुप्ते भी छोड़कर तुम्हारे पास गयी है ॥ ५९॥ मैचं शक पुनः कार्षाः शान्तो भवितुमहंसि । त्वामप्येवंविधं झात्वा क्षिप्रमन्यं गमिप्यति ॥ ६० ॥

शक । अब फिर तुम ऐसा यतीव न करना। अब तुमनी शान्ति धारण कर छेनी चाहिये । तुम्हं भी मेरी-जैसी खितिम जानकर यह छहमी शीघ किसी दूसरेके पास चली जायगी ॥ ६० ॥

तां हड्डा प्रभया दीतां भगवान् पाकशासनः। विस्मयोद्भुद्धनयनो विलं पप्रच्छः वासवः॥ २ ॥ पाकशायन मगवान् हन्द्र प्रमाठे प्रकाशित होनेवाली उस स्टामीने देवकर साक्षरंचनित्रहो उठे। उनके नेत्र

याकशावन नेपपार्य रूप प्रचान प्रात्मक है। उस क्रम्मीको देखकर आश्चर्यचिकत हो उठे । उनके नैत्र विसायये खिळ उठे । उन्होंने बळिये पूछा ॥ २ ॥

#### शका उवाच

बळे केयमपकान्ता रोचमाना शिखण्डिनी। त्वत्तः स्थिता सकेयूप दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ ३ ॥

इन्द्र घोळे—बळ ! यह वेणी घारण करनेवाळी काम्नि-मयी कौल सुन्दरी सुष्टारे शरीरसे निकल कर खड़ी है! इसकी सुजार्जीमें बागुर्सद शोमा पा रहे हैं और यह अपने तेजसे वद्मासित हो रही है।। ३।।

#### वलिसवाच

न हीमामासुरीं वेदिः न दैवीं च न मानुषीम् । त्वमेनां पुच्छ दा मा वा यथेष्टं कुरु वासव ॥ ४ ॥

थिलने कहा—हन्द्र ! मेरी समक्षमं न तो यह अस्यत्कृतकी हो है न देवनातिकी है और नमानवी हो है। हम जानना चाहते हो तो हसीते पूछो अयवा न पूछो ! वैसी सम्हारी हच्छा हो, बैता करो !! ४ !!

#### शक स्वाच

का त्वं वळेरपकान्ता रोचमाना शिखण्डिनो । थजानतो ममाचक्ष्व नामघेयं शुचिस्मिते ॥ ५ ॥ का त्वं तिष्ठसि मामेवं दीव्यमाना खतेजसा । दित्वा दैत्यवरं सुभ्रु तन्ममाचक्ष्य पुच्छतः ॥ ६ ॥

तव इन्द्रने पूछा — पांक प्रकानवाजी सुन्दरी | विकि क्रांपेरी निकलकर खड़ी हुई द्वम कीन हो १ तुम्हारी चमक देमक अद्भुत है । द्वम्हारी केणी मी आयन्त सुन्दर है । मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। इसिल्ये पूछता हूँ । तुम सुद्धे अपना नाम बताओं । सुत्रू । दैस्यराजको त्यागकर स्पर्ण तेजेशे सुद्धे प्रकाशित करती हुई इस प्रकार तुम कीन खड़ी हो १ मेरे प्रश्ने अतुसार अपना परिचय हो ॥ ५-६ ॥

#### श्रीरुवाच

न मां विरोचनो चेद नायं वैरोचनो विहः। आहुमी दुःसहेत्येवं विधित्सेति च मां चिद्धः॥ ७॥

लष्मी बोली—मुझे न तो विरोचन नानता है और न उसका पुत्र वह बिले। लोग मुझे हु:सहा कहते हैं और कुछ लोग मुझे विभित्ताके नामसे भी जानते हैं ॥ ७ ॥ भृतिर्वंदर्भाति भामाद्वः श्रीरित्येषं च वासव ।
त्वं मां शक्त न जानीवे सर्वे देवा न मां विदुः ॥ ८ ॥
वासव ! जानकार मनुष्य मुक्ते भृति, छदमी और श्री
भी कहते हैं । शक्त ! तुम मुक्ते नहीं जानते तथा सम्पूर्ण
देवताश्रीको भी भेरे विषयमें कुछ भी शन नहीं है ॥ ८ ॥

#### शक उवाच

किमिदं त्वं मम क्रते उताहो चिनः कृते । दुःसद्दे विज्ञहास्येनं चिरसंवासिनी सती ॥ ९ ॥ इन्द्रने पूळा—दुःतदे ! तुमने चिरकावतक राजा बिन्के शरीरमें निवास किया है। अब क्या तुम मेरेलिये अयवाबिन ही हितके लिये इनका व्याय कर रही हो ॥ ॥ ॥

#### श्रीरुवाच

नो धाता न विधाता मां विद्धाति कथंचन ।
कालस्तु दाक पर्यागान्मैनं दाकावमन्यथाः ॥ १०॥
छक्मीने कहा-इन्द्र । धाता या विधाता किवी प्रकार
मी प्रते किवी कार्यमें नियुक्त नहीं कर तकते हैं। किंतु कालका
ही आदेश प्रते मानना पद्दा है। वहीं काल इच समय
बल्का परिस्थाग करनेके लिये मुद्दो मेरित करनेके निमन्त
उपस्थित हुआ है। इन्द्र । द्वम उच कालकी अवदेलना
न करना ॥ १०॥

#### शक उवाच

कथं त्वया बिरुस्त्यकः किमधं वा शिखण्डिनि । कथं च मां न जह्यास्त्वं तस्मे वृद्धि शुचिसिते ॥ ११ ॥ धन्द्रने पूछा—चेणी भारण करनेवाडी लक्ष्मी । तुमने बिलका कैंवे और किसडिये स्वागिक्या है १ श्वचिसिते । तुम मेरा त्याग किंव प्रकार नहीं करोगी । यह ससे चवाओ ॥ ११ ॥

#### श्रीरुवाच

सत्ये स्थितासि दाने च वते तपसि चैव हि । पराक्रमे च धर्मे च पराचीनस्ततो विहः ॥ १२ ॥ छश्मीने कहा — में छत्यः दानः वतः, तपसाः, पराक्रम और धर्ममें निवास करती हूँ । राजा बन्धि इन सबसे विद्युख

हो चुके हैं॥ १२॥

ब्रह्मण्योऽयं पुरा भृत्वा सत्यवादी जितेन्द्रियः। अभ्यस्यद्बाह्मणानामुच्छिष्टश्चास्पृशस् भृतम्॥ १३॥

ये पहले ब्राह्मणोंके हितेषी, सत्यवादी और जितेन्द्रिय ये; किंतु आये चलकर ब्राह्मणोंके प्रति इनकी दोषहि हो ययी तथा इन्होंने बढ़ें हाथसे वी छू दिया था ॥ १३ ॥ यक्षदाीलः सद्। भूत्वा भामेव यज्ञत स्वयम् । प्रोवाच लोकान् मृहात्मा कालेनोपनिपीडितः ॥ १४ ॥

पहले वे सदा यह किया करते थे; किंतु आगे चलकर काल्ये पीड़ित एवं मोहितचित्त होकर इन्होंने सब लोगोंको स्वयं ही रपष्टक्ष्मचे आदेश दिया किंतुम सब लोगमेरा ही यवन करो।१४। अपाकृता ततः शक्र त्विय वत्स्यामि शासव। अप्रमत्तेन धार्यासि तपसा विक्रमेण च ॥१५॥

वासन ! इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अव मैं तुममे ही निवाल करूँगी । तुम्हे सदा सावधान रहकर तपस्या और पराक्रमद्वारा सुझे घारण करना चाहिये ॥ १५॥

#### शक उवाच

मास्ति देवमनुष्येषु सर्वभृतेषु वा पुमान्। यस्त्वामेको विषदिनुं शक्तुयात् कमलाख्ये॥१६॥

हन्द्रने कहा — कमलाल्ये 1 देवताओं, भतुष्यों अयवा सम्पूर्ण प्राणियोंमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो अवेला तुन्हारा भार सहन कर सके १ ॥ १६ ॥

#### श्रीरुवाच

भैव देवो न गन्धवों नासुरो न च राक्षसः । यो मामेको विषहितुं शकः कश्चित् पुरंदर ॥ १७ ॥ छक्ष्मोने कहा-पुरंदर । देवता गन्धवं असुर और राक्षत कोई भी अनेका मेरा मार वहन नहीं कर ककता॥१७॥

#### शक उवाच

तिष्ठेथा मिर्य नित्यं स्वं यथा तद् ब्रूहि मे शुमे । तत् करिष्यामि ते वाक्यसृतं तद् वकुमहोसि ॥ १८ ॥ इन्ह्रने कहा—शुमे । तुम जित प्रकार मेरे निकट

इन्ह्रने कहा- शुभ । तुम जिस प्रकार मर निकट सदा निवाद कर सको वह उपाय मुझे बदाओ । में दुम्हरी आज्ञाक यथार्थरूपले पालन करूँगा; क्योंकि तुम वह उपाय मुझे अवस्य बना सकती हो ॥ १८॥

#### श्रीरुवाच

स्थास्यामि नित्यं देवेन्द्र यथा त्विय तिवोध तत् । विधिना वेद्रहप्टेन चतुर्धा विभजस्व माम् ॥ १९ ॥ छक्मीने कहा—देवेन्द्र ! मै जिस उपायने तुम्हारे निकट सदा निवास कर सकूँगी। वह बताती हूँ, सुनो । तुम वेदमें बतायी हुई विधिते सुन्ने चार भागोने विभक्त करो ॥१९॥

#### अञ्ज उचाच

भहं वै त्वां निधासामि यथाशकि यथायळम्।

न तुमेऽतिक्रमः साद् वै सदा छिएम तवान्तिके॥ २०॥

इन्द्रने कहा—उध्मी ! में भारीरिक वल और मानीवक शक्तिके अनुसार तुम्हें धारण कहँगा, मिनु तुम्हारे निश्च कभी मेरा परिवास न हो ॥ २० ॥

भूमिरेव मनुष्येषु धारिणी भूतभाविनी। सा वे पार्व वितिक्षेत समर्था हीति मे मितः॥ २१॥

मेरी यह धारणा है कि मनुष्यलोकमें छम्पूर्ण मूर्वोने उत्पन्न करनेवाळी यह पृथ्वी ही सनको भारण करती है। वह तुम्हारे वैरका भार सह सकेगी; क्योंकि वह समर्प्य आळवी है ॥ २१॥

#### श्रीरुवाच

पव में निहितः पादो योऽयं भूमौ प्रतिष्ठितः। द्वितीयं शक्त पादं में तस्मात् सुनिहितं कुरु ॥ २२ ॥

छष्मीने कहा—हन्द्र । यह वो मेरा एक पैर एषी पर रक्खा हुआ है, इसे मैंने यहाँ प्रतिद्वित कर दिया । अब तुम मेरे दूसरे पैरको भी द्वप्रतिद्वित करो ॥ २२ ॥

#### शक उवाच

आप प्रध महायेषु इवस्यः परिचारिणीः। तास्ते पारं तितिक्षम्तामळमापस्तितिक्ष्तम् ॥ २३॥ . इन्द्रने कहा—कस्यी ! मतुष्यकोकमे कळ ही वर ओर प्रवाहित होता है। अतः वही तुम्हारे दूवरे परका आर सहस करें; क्योंकि जळ इंच कार्यके किये पूर्ण समये हैं॥ २॥

## श्रीस्वाच

एव में निहितः पादों योऽयमपु प्रतिष्ठितः । इतीयं शक पादं में तस्मात् सुनिहितं कुर ॥ २४ ॥ छङ्मीने कहा-रण्ड । को मैंने यह वैद जब्में रत दिया । अर यह जब्में ही सुमतिक्षित है । अर तुम मेरे तीवदे पैरको भळीमांति स्वापित करों ॥ २४ ॥

## शक्त उवाच

यसिन चेदास्त्र यहास्त्र यसिन देवाः प्रतिष्ठिताः । दृतीयं पादमिनस्ते सुभूतं धार्ययप्यति ॥ ६५॥ इन्द्रने कहा--देवि । जित्रमें वेदः वन और ठग्रं देवता प्रतिष्ठित हैं। वे अग्निदेव तुम्हारे तीतरे देशने प्रची सरह धारण करेंगे ॥ २५॥

#### श्रीरवाच

एप मे निहितः पादो योऽयमग्नौ प्रतिष्ठितः।

चतुर्यं राक्ष पादं मे तस्भात् सुनिहितं कुरु ॥ २६ ॥ छक्ष्मीने कहा-- इन्द्र । यह तीवरा पाद मैने अधिमें रख दिया । अवयह अग्रिमे प्रविद्यित है । इसके बाद मेरे नौये पादको मुखोमीति स्थापित करो ॥ २६ ॥

#### ज्ञक उवाच

ये वे सन्तो मनुष्येषु ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः । ते ते पादं तितिक्षन्तामळं सन्तस्तितिक्षितुम् ॥ २७ ॥

इन्द्र बोछे—देवि ! मनुष्योमं जो ब्राह्मणमक्त और सत्यवादी अष्ठ पुरुष हैं, वे आपके चौचे पादका भार बहन करें। क्योंकि अष्ठ पुरुष उसे सहन करनेमें पूर्ण समर्थ हैं।।

#### श्रीरुवाच

एप में निहितः पादो योऽयं सत्सु प्रतिष्ठितः। एवं हि निहितां शक भृतेपु परिधत्स माम्॥ २८॥

छक्मिने कहा—इन्द्र । यह मैंने अपना चौपा पाद रक्वा । अत्र यह चट्युक्वोंमें प्रतिष्ठित हुआ । इसी प्रकार तुम अत्र सम्पूर्ण भूतोंमें मुक्ते स्थापित करके सव ओरसे मेरी रक्षा करों ॥ २८॥

#### शक उवाच

भूतानामिह यो ये त्वां मया विनिहितां सतीम् । उपहन्यात्स मे घृम्यस्तया २०वन्तु मे वचः॥४२९॥

रम्द्रने कहा—देवि ! मेरेहारा खापित वी हुई आपको समस प्राणियोमेंदे जो भी पीड़ा देगा, वह मेरेहारा दण्डनीय होगा ! मेरी वह बात वे सब कोग सुन कें ॥ २९ ॥ ततस्यकः श्रिया राजा दैत्यानां विश्वस्वयीत् । यानत् पुरस्तान् प्रतपेत्तावत् वै दक्षिणां दिशम्। पश्चिमां तावदेवापि तथोदीर्जी दिवाकरः ॥ ३० ॥

तदनन्तर ख्यभीचे परित्यक होकर दैत्यराज विकेने कहा— पद्म जवनक पूर्विदेशामें प्रकाशित होंगे, तमीतक वे दक्षिण, पश्चिम और उत्तरिदेशाको भी प्रकाशित करेंगे॥३०॥ तथा मध्यंदिने सूर्यों नास्तमेति यदा तदा। पुनर्देवासुरं युद्धं भावि जेतासिम चस्तदा॥ ३१॥

ंजव पूर्व केवल मध्याहकालमें ही खित रहेंगे, अस्ताचल-को नहीं जावेंगे, उत्त समय पुनः देवासुरस्माम होगा और उसमें में तुम सब देवताओंको परास्त कहूँगा ॥ ३१ ॥ सर्वेळोकान यदाऽऽदिस्य एकस्यस्तापियप्यति । तदा देवासुरे युद्धे जेताहं त्यां शतकतो ॥ ३२ ॥

ध्यतकतो । जब सूर्य एक खान अर्थात् ब्रह्मलोकमें ही खित होकर नीचेके सम्पूर्ण लोकींको ताप देने लगेंगे। उस समय देवासुरसमाममे में तुम्हे अवस्य जीत लूँगाकगा ३२ ॥

#### शक उवाच

ब्रह्मणोऽस्मि समादिशे न हन्तव्योभवानिति । तेन तेऽहं बळे वज्रं न विमुश्चामि मूर्घनि ॥ ३३ ॥

इन्द्रने कहा-चले । ब्रह्माजीने मुझे आजा दी है कि तुम बिका वध न करना। इसीलिये तुम्हारे मसकक्पर में अपना वज्र नहीं छोड़ रहा हूँ ॥ २२ ॥

यथेप्रं गच्छ दैत्येन्द्र स्वस्ति तेऽस्तु महासुर । आदित्यो नेव तपिता कदाचिन्मध्यतः स्थितः ॥ ३४ ॥

दैत्यराज । तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चले जाओ । महान् अदुर ! तुम्हारा कल्याण हो । सूर्व कभी मध्याहर्मे ही खित होकर सम्पूर्ण लोकीको ताप नहीं देंगे ॥ ६४ ॥ स्थापितो हास्य समयः पूर्वमेच स्वयम्भुवा । अज्ञसं परियात्येप सत्येनावतपन् प्रजाः ॥ ६५ ॥

ब्रह्माजीने पहलेते ही उनके लिये मयाँदा खापित कर दी है, जतः उत्ती सत्यमयाँदाके शतुकार सूर्य सम्पूर्ण लोकों-को ताप प्रदान करते हुए निरस्तर परिभ्रमण करते हैं ॥३५॥ स्वयमं तस्य पण्मासानुत्तरं दक्षिणं तथा । येन संयाति लोकेषु शीतोष्णे निस्मन्य रविः॥ ३६॥

उनके दो मार्ग हैं---उत्तर और दक्षिण। छः महीनोंका उत्तरायण होता है और छः महीनोंका दक्षिणायन। उसीपे सम्पूर्ण जनग्रें वर्दी गर्मीकी सृष्टि करते हुए स्वेदेन भ्रमण करते हैं॥ ३६॥

## भीष्म उवाच

पवसुकस्तु दत्येन्द्रो बलिरिन्द्रेण भारत । जगाम दक्षिणामात्रामुदीची तु पुरंदरः॥ ३७॥

भीष्मजी कहते हैं — भारत ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर दैत्यराज बिंड दक्षिणदिशाको चले गये और स्वयं इन्द्र उच्चरदिशाको !! ३७ !!

क वैश्वस्त मन्तराको भाग मार्गाम विभक्त करके वन अन्तिम आठवाँ भाग न्यतीत होने छनेगा, तव पूर्व आदि चारी दिशाजोमें जो इन्द्र, वम, वहण और कुमेरकी चार पुरियाँ हैं, से नष्ट हो आवती 1 चते समय केवल महालोठमें लित होकर यहाँ नीचेके सम्पूर्ण लोकको मकावित करेंचे । वसी समय सावणिक मन्वन्तरका आरम्भ होगा, जिल्हें राजा बल्लि इन्द्र होंचे । ( नीककाठी)

विलेना गीतमनहंकारसंशितम्। इत्येतदः वाक्यं श्रुत्वा सहस्राक्षः खमेवारुरुहे तदा ॥ ३८॥

राजा बळिका वह पूर्वोक्त अनहंकारसराक वाक्य मुनकर सहसनेत्रधारी इन्द्र पुनः आकागको ही उड़ चले॥ ३८॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि श्रीसंनिधानो नाम पद्वविशत्यधिक-

द्विश्वततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमें श्रीसंनिधाननामक दो सी पन्नीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥

## षडविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः इन्द्र और नम्नचिका संवाद

भीष्म जवाच

पुरातनम् । अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं शतकतोश्च संवादं नमुचेश्च युधिष्ठिर॥१॥

भीष्मजी कहते हैं --युधिष्ठिर ! इसी विषयमे विश पुरुष इन्द्र और नसुचिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।। १ ॥

थ्रिया विहीनमासीनमक्षोभ्यमिव सागरम् । पूरंदरः॥ २॥ भूतानामित्युवाच भवाभवर्षं

एक समयकी बात है। दैश्यराज नमुचि राजलहमीने च्युत हो गये। तो भी वे प्रशान्त महासागरके समान शोमरहित बने रहे। क्वोंकि वे कालक्रमते होनेवाले प्राणियोके अभ्युदय और पराभवके तत्त्वको जाननेवाळे थे। उस समय देवराज इन्द्र उनके पास जाकर इस प्रकार बोले-॥ २ ॥

बद्धः पारौश्च्युतः स्थानाद् द्विषतां वरामागतः। श्रियाविहीनो नमुचे शोचस्वाहो न शोचसि ॥ ३ ॥

प्तमुचे | तुम रस्तियोसे बॉघे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए<u>।</u> शतुओंके वशमें पड़े और धन-सम्पत्तिसे बिखत हो गये। द्वार्हे अपनी इस दुरवस्थापर शोक होता है या नहीं !' ॥ ३ ॥

नमुचि रुवाच

शरीरं चोपतव्यते। अनिवार्येण शोकेन अभित्राश्च प्रहृष्यन्ति शोके नास्ति सहायता ॥ ४ ॥

नमुचिने कहा - देवराज । यदि शोकको रोका न जाय तो उसके द्वारा शरीर संतप्त हो उठता है और शतु प्रसन्न होते हैं। शोकके द्वारा विपत्तिको वूर करनेमे मी कोई सहायता

नहीं मिलती || ४ ||

तसाञ्छक न शोचामि सर्वे होवेदमन्तवत्। संतापाद् अश्यते हुपं संतापाद् अश्यते श्रियः॥ ५ ॥

संतापाद् भ्रश्यते चायुर्धर्मश्चेव सुरेश्वर।

इन्द्र ! इसीलिये में श्लोक नहीं करता; वयोंकि यह सम्पूर्ण वैभव नाशवान् है । सताप करनेते रूपका नाग होता है । संतापसे कान्ति पीकी पड़ जाती है और सुरेश्वर | सतापसे आयु तथा धर्मका भी नाश होता है ॥ ५५ ॥

विनीय खलु तद् दुःखमागतं वैमनस्यजम् ॥ ६ ॥ ध्यातन्यं मनसा हृद्यं कल्याणं संविज्ञानता ।

व्यतः समझदार प्रस्पको वैमनस्यके कारण प्राप्त हुए दुःखका निवारण करके मन-ही-मन हृदयस्यित कल्याणमय परमात्माका चिन्तन करना चाहिये || ६५ ॥ यदा यदा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः। तदा तस्य प्रसिष्यन्ति सर्वार्थो नात्र संशयः॥ ७ ॥

पुरुष जन-जन कल्याणस्वरूप परमात्माके चिन्तनमे मन स्रमाता है। तय-सब उक्के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, इममें संशय नहीं है ॥ ७ ॥

एकः शास्तान द्वितीयोऽस्ति शास्ता गर्भे शयानं पुरुषं शास्ति शास्ता । प्रचणादिचोदकं तेनानुयुक्तः

यथा नियुक्तोऽसि तथा वहामि॥ ८॥

जगत्का शासन करनेवाला एक ही है, दूसरा नहीं। वहीं शासक गर्ममें सोये हुए जीवका मी जासने करता है। जैसे जल निम्न स्थानकी और ही प्रवाहित होता है, उसी प्रकार प्राणी उस शासकते प्रेरित होकर उसकी अभीष्ट दिशा को ही ग्रमन करता है। उस ईश्वरकी जैसी प्ररणा होती है। उसीके अनुसार में भी कार्यमार वहन करता हूँ ॥ ८॥

भवाभनी त्वभिज्ञानन् गरीयो इताच्छ्रेयो न तु तद् वैकरोमि। आशास धर्म्यास परास कुर्वन यथा नियुक्तोऽसि तथा वहामि ॥ ९ ॥

में प्राणियोंके अम्प्रदय और परामवको जानता हूँ। श्रेष्ठ तत्त्वरे भी परिचित हूँ और शानसे कस्याणकी प्राप्ति होती है, इस बातको भी समझता हूँ, तथापि उसका सम्पादन नहीं करता हूं । इसके विपरीत धर्मसम्मत अथवा अधर्मसुक्त भाशाएँ प्रनमें लेकर जैसी अन्तर्यात्रीकी प्रेरणा होती है। उसके अनुसार कार्यभार बहुन करता हूँ ॥ ९ ॥ थया यथास्य प्राप्तव्यं प्राप्नोत्येव तथा तथा । भेतित्रको एका एक भवत्येव तथा तथा ॥ १०॥ पुरुपको जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाठी होती है। वह

उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तकी जैसी होनहार

होती है, वह वैसी होती ही है ॥ १०॥ यव यवैव संयुक्ती धात्रा गर्भे पुनः पुनः। तत्र तत्रैव वसति म यत्र खर्यामच्छति ॥ ११ ॥

विधाता जिल-जिल गर्ममें रहनेके लिये जीवको बार-बार मेरित करते हैं। वह जीव उसी-उसी गर्भमें वास करता है। किंद्र यह स्वयं जहाँ रहनेकी इच्छा करता है। वहाँ नहीं रह पाता है || ११ |}

भावो योऽयमनुष्राप्तो भवितव्यमिदं मम । इति यस्य सदा भावो न स मुहोत् कदाचन ॥ १२॥

मुझे जो यह अवस्था प्राप्त हुई है। ऐसी ही होनहार थी। जिसके हृदयमें सदा इस सरहकी भावना होती है। वह कभी मोहमें नहीं पड़ता ॥ १२ ॥

पंथीयैईन्यमानानामभियोका न विद्यते। दुम्बमेतल् तु यद् हेश कर्ताहमिति मन्यते ॥ १३॥

कालक्रमचे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखीद्वारा जो 'लोग भाइत होते हैं। उनके उस दुःखके छिये दूसरा कोई दोषी या अपराधी नहीं है । दुःख पानेका कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान दुःखसे द्वेष करके अपनेको उसका कर्ता भान बैठता है ॥ १३ ॥

> ऋषींश्च देवांश्च महासुरांश्च भैविधवृद्धांश्च वने मुनींश्च। कानापदो नोपनमन्ति छोके

क्रपर संसारमें आपत्तियाँ नहीं आती हैं; परंत्र जिन्हें सत्-असत्-का विवेक है। वे मोह या भ्रममे नहीं पड़ते हैं ॥ १४॥ न पण्डितः ऋद्धयति नाभिपद्यते

न चापिसंसीदति न प्रह्रध्यति। न चार्थकृच्छ्व्यसनेषु शोचते

स्थितः प्रकृत्या हिमचानिवाचलः ॥१५॥

विद्वान पुरुष कभी कोघ नहीं करता, कहीं आसक नहीं होता। अनिष्टकी प्राप्ति होनेपर दुःखरे न्याकुल नहीं होता और किसी प्रिय वस्तुको पाकर अत्यन्त हर्पित नहीं होता है। आर्थिक कठिनाई या सकटके समय भी वह शोकप्रसा नहीं होता है। अपित हिमालयके समान स्वभावसे ही अविचल वना रहता है ॥ १५ ॥

> यमर्थसिद्धिः परमा न मोहयेत तथैव काले व्यसनं न मोहयेत । सुर्व च दुःखं च तथैव मध्यमं निषेवते या स घुरंघरो नरः॥ १६॥

जिसे उत्तम अर्थिषिद्ध मोहमें नहीं डालती। इसी तरह जो कमी संकट पड़नेपर धैर्य या विवेकको खो नहीं बैठला तया सुखकाः दुःखका और दोनोंके बीचकी अवस्थाका समान भावते देवन करता है। वहीं महान् कार्यभारको सँभाछनेवाला श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है ॥ १६ ॥

यां यामवस्थां प्रचषोऽधिगच्छेत तस्यां रमेतापरितप्यमानः। पर्स प्रशुदन्मनोर्ज पवदं संतापनीयं सकलं शरीरात्॥ १७॥ पुरुष जिल-जिल अवस्थाको मास हो। उसीमें उसे एंतस न होकर आनन्द मानना चाहिये। इस प्रकार सतापजनक बढ़े हुए कामको अपने शरीर और मनसे पूर्णतः निकाल दे ॥ १७॥

न तत्सदः सत्परिषत् सभा च सा प्राप्य यां न कुरुते सदा भयम्। धर्मवरवमवगाद्य वुद्धिमान् योऽभ्युपैति सञ्चरंधरः पुमान् ॥ १८॥ न तो ऐसी कोई छमा है। न साधु सत्पुरुषोंकी कोई परिषद् है परावरक्षास्तु न सम्भ्रमन्ति ॥ १४ ॥ और न कोई पेसा जनसमान ही है। जिले पाकर कोई पुरुष मृषिः, देवताः, बङ्केन्बहे असुरः, तीनीं वेदींके शानमं कभी भय न करे। जो बुद्धिमान् धर्मतत्वमं अवगाहन करके वदे हुए विद्वान पुरुष तथा ननवारी गुनि-इनसँखे किनके उर्खीको अपनाता है। वही घुरंबर माना शया है।। १८॥

प्राह्मस्य कर्माणि दुरन्वयानि न वै प्राह्मे मुद्यति मोहकाले। स्थानाञ्च्युतश्चेन्न मुमोह गौतम-

स्तावत् ऋच्छ्रामापदं प्राप्य वृद्धः॥ १९॥

विद्यान् पुरुपके सारे कार्य साधारण छोगोंके छिये दुर्जोध होते हैं। विद्यान् पुरुष मोहके अवसरपर मी मोहित नहीं होता। जैसे वृद्ध गौतममुनि अत्यन्त कष्टजनक विपत्तिमें पड़कर और पदच्युत होकर भी मोहित नहीं हुए॥ १९॥ म मन्त्रबळवीर्येण प्रज्ञया पौरुषेण च। म शीछेन न वृत्तीन तथा नैवार्थसम्पदा। अछम्यं छमते मर्त्यस्त्रज्ञ का परिदेवना॥ २०॥

जो वस्तु नहीं मिळनेवाळी होती है, उसको कोई सनुष्य मन्त्र, बळ, पराक्रम, खुद्धि, पुरुपार्थ, बीळ, सदाचार और घन-सम्पत्तिले भी नहीं पा सकता; फिर उसके ळिये शोक क्यों किया जाय है।। २०॥ यदेवमनुजातस्य धातारो विद्धुः पुरा। तदेवानुचरिष्यामि किं मे मृत्युः करिष्यति ॥ २१॥

पूर्वकालमें विधाताने मेरे लिये बैसा विधान रच रस्ता है। मैं जन्मके पश्चात् उसीका अनुसरण वरता आया हूँ और आगे भी करूँगा। अतः मृत्यु मेरा क्या करेगी ? ॥२१॥ छञ्धव्यान्येव उभते गन्तव्यान्येव गच्छति । प्राप्तव्यान्येव चामोति दुःखानि च सुखानि च॥ २१॥

मनुष्यको प्रारच्यके विधानते जो दुछ पाना है, उतीहो यह पाता है। जहाँ जाना है, वहीं वह जाता है और जो भी युख या दुःख उठके लिये प्राप्तव्य हैं, उन्हें वह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

एतद् चिदित्वाकात्स्न्येंन यो न मुहाति मानवः। कुराही सर्वेदुःखेषु स वै सर्वधनो नरः॥ २३॥

यह पूर्णंत्पर्ध जानकर जो मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। वह सब प्रकारके हु:खोर्में सकुराल रहता है और यही हर तरहसे धनवान है ॥ २३॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शक्रनसुधिसंवादो नाम पर्दावशस्त्रीक-द्विशततमोऽभ्यायः ॥ २२६॥

इस प्रकार श्रीमञ्जामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोश्रवमीपर्वेमें इन्द्र और नमुचिका संवादनामक दो सी छज्बीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २२६ ॥

## सप्तविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

इन्द्र और बलिका संवाद-काल और प्रारब्धकी महिमाका वर्णन

युधिष्ठिर उनाच

मग्नस्य ध्यसने कुच्छे कि श्रेयः पुरुषस्य हि। बन्धुनाशे महीपाल राज्यनाशेऽथवा पुनः॥१॥ त्वं हि नः परमो बक्ता लेकेऽस्मिन् भरतर्षम । एतद् भवन्तं पुच्छामि तन्मे त्वं वकुमईसि॥२॥

युधिष्ठिरने पूछा—भूपाल ! जो मनुष्य वन्धु वान्धर्यो-का अथवा राज्यका नाश हो जानेपर घोर सकटमे पड़ गया हो, उसके कस्याणका क्या उपाय है ! मरतश्रेष्ठ ! इस संसारमे आप ही हमारे लिये सबसे श्रेष्ठ कक्ता हैं; इसल्बिये यह बात आपसे ही पूछता हूँ । आप यह सब मुझे बतानेकी कुमा करें ॥ १-२ ॥

भीष्म उवाच

पुत्रदारैः सुजैधीव वियुक्तस्य धनेन वा। मन्तस्य व्यसने कृच्छ्रे धृतिः श्रेयस्करी नृप॥ ३॥ धैर्येण युक्तस्य सतः शरीरं न विशीर्यते।

भीषमञ्जीने कहा—राजा युधिष्ठर ! जिसके ली पुत्र मर गये हाँ, सुख छिन गया हो अथवा धन नष्ट हो गया हो और इन कारणोर्ध जो किटन विपत्तिमें पंत्र गया हो। उसका तो धैर्य धारण करनेमें ही करुयाण है। जो धैयेंधे युक्त है। उस सस्पुरुपका अरीर चिन्ताके कारण नष्ट नहीं होता !! ३६ !!

विशोकता सुखं धत्ते धत्ते चारोग्यमुक्तमम्॥ ४॥ आरोग्याच शरीरस्य स पुनर्विन्दते श्रियम्।

शोकहीनता युख और उत्तम आरोग्यका उत्पादन करती है, शरीरके नीरोग होनेसे मनुष्य फिर धन-सम्पत्तिश उपार्जन कर लेता है ॥ ४३ ॥

यच प्राज्ञोनरस्तात सान्विकीं वृत्तिमास्थितः॥ ५॥ तस्यैभ्वर्ये च घेर्ये च व्यवसायश्च कर्मसु ।

तात ! जो बुद्धिमान् मनुष्य स्टा सार्विक वृत्तिः। सहारा लिये रहता है। उसीको ऐक्षर्य और वैर्यकी प्राति होती है तथा वही सम्पूर्ण कर्मोमें उद्योगशीन्द्रहोता है॥५१॥ भन्नेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ॥ ६ ॥ विज्ञासवसंवादं पुनरेव युधिष्ठिर।

युधिष्टर । इस विवयमें पुनः विल और रन्द्रके संवाद-स्प इस प्राचीन इतिहासका उदाइएण दिया जाता है ॥ ६६ ॥ वृत्ते देवासुरे युद्धे देन्यदानवसंद्रये ॥ ७ ॥ विष्णुकान्तेषु छोकेषु देवराजे शतकतौ । इज्यमानेषु देवेषु चातुर्वेण्ये व्यवस्थिते ॥ ८ ॥ समृद्धमात्रे त्रैकोक्ये प्रीतियुक्ते स्वयम्भुवि ।

पूर्वकालमे जन देखों और दानवाँका संहार करनेवाला देवासुर संप्राम समाप्त हो गया, वामनरूपधारी मगवान् विज्ञुने अपने पैरांसे तीनों लोकोंको नाप लिया और तो यहाँ- का अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र जब देवताओंके राजा हो गये। तब देवताओंकी सब ओर आराधना होने लगी। चारों वर्णोंके लोग अपने-अपने धर्मेंमें स्थित रहने लगे। तीनों लोकोंका अम्युद्य होने लगा और सबको सुखी देवकर स्वयम्म् महाजी अस्यन्त प्रस्न रहने लगे। शिर्म इकाजी

कद्वैवंसुभिरादित्यैरिश्वभ्यामि वर्षिभिः॥ ९॥ गन्धर्वेर्भुजगेन्द्रेश्च सिद्धेश्चान्येर्नुतः मसुः। चतुर्दन्तं सुदान्तं च चारणेन्द्रं श्रिया वृतम्। आवस्त्रेरावतं शक्तकेलोफ्यमसुसंययो॥ १०॥

उन्हीं दिनोंकी वात है। देवराज इन्द्र अपने पेरावत मामक गजराजपर। जो चार छुन्दर दॉतींचे छुकोमित और दिख्य भोमांचे सम्पन्न या। आल्द हो तीनों छोकोमें भ्रमण करनेके लिये निकले । उस समय त्रिलोकीनाय इन्द्र इद्र। वधु, आदित्य, अजिनीकुमार। भृषिगण। गन्धकी नागः। विद्र तथा विद्यावरों आदिसे विषे हुए थे॥ ९-१०॥ स कदाचित् समुद्रान्ते कासिश्चित्र् गिरिगहरे। वाल वैरोचांन चजी ददर्शीपसंसर्प च॥ ११॥

वृमते-वृमते वे किसी समय समुद्रतटयर जा पहुँचे। वहाँ किसी पर्वतक्षी गुफार्में उन्हें विरोचनकुमार विक दिखायी दिये। उन्हें देखते ही इन्द्र हायमें बक्र क्रिये उनके पाछ जा पहुँचे॥ ११॥

तमैरावतमूर्धस्थं प्रेष्य देवगणैर्वृतम् । सुरेन्द्रमिन्द्रं दैत्येन्द्रो न शुद्रोच न विष्यथे ॥ १२ ॥

देवताओंं। धिरे हुए देवराज इन्द्रको ऐरावतकी पीठपर बैंडे देख देत्पराज विलक्ते मनमें तिनक भी शोक या व्यथा नहीं हुई ॥ १२॥

द्या तमविकारस्थं तिष्ठन्तं निर्मयं विक्रम्।

सधिकदो द्विपश्चेष्ठमित्युवाच शतकतुः ॥१३॥ उन्हें निर्मय और निर्विकार होकर खड़ा देख श्रेष्ठ गज-राजपर चढ़े हुए शतकतु इन्द्रने उनके इस प्रकार क्श्ना-॥१३॥

हैत्य न व्यथसे शौर्यादथवा वृद्धसेवया। तपसा भावितत्वाद् वा सर्वर्थतत् सुदुष्करम्॥ १४॥

दैत्य ! तुम्हें अपने शत्रुकी समृद्धि देखकर व्यथा क्यों नहीं होती ! क्या शौरंके अथवा बड़े-बृदोंकी तेवा करनेले या तपस्यात अन्तःकरण शुद्ध हो जानेके कारण तुम्हें शोक नहीं होता है ! साधारण पुरुपके लिये तो यह धैर्य धर्वया परम दुष्कर है ॥ १४ ॥

शदुभिर्वशमानीतो होनः स्थानादनुत्तमात् । वैरोचने किमाश्रित्य शोचितव्ये न शोचसि ॥ १५॥

्विरोचनकुमार । तुम शतुओंके वशमें पदे और उत्तम स्थान (शब्य) हे भ्रष्ट हुए.— इस प्रकार शोचनीय दशमें पड़कर भी तुम किस वलका सहारा लेकर शोक नहीं करते हो ! ॥ १५ ॥ श्रेष्ठ यं प्राप्य स्वजातीनां महाभोगान तुत्तमान् । इतस्वरक्षराज्यस्त्वं वृद्धि कस्मान शोचसि ॥ १६ ॥

'तुमने अपने जाति-माइवोंमें चवचे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया या और परम उत्तम महान् मोगोपर अधिकार जमा रक्खा या। किंत्र इस समय क्रम्हार रल और राज्यका अपहरण हो गया है। तो भी यताओं। तुम्हे शोक क्यों नहीं होता है ? ॥

रेश्वरो हि पुरा भूत्वा पितृपैतामहे पदे। तत्त्वमद्य हतं दृष्टा सपत्नैः किं न शोचसि ॥ १७ ॥

ब्बहरू तो हुम अपने वाप-दादोंके राज्यपर वैठकर तीनों रोक्किक ईश्वर वने हुए ये। अब उत राज्यको शतुओंने छीन रिवा; यह देखकर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता है। ॥१७॥ यदक्ष वाहणैः पादौर्वेद्योण च समाहतः।

-च्यः पायणः पारावक्षण च समाहतः। इतदारो हतधनो बृहि कसाल शोचसि ॥१८॥ 'क्रप्टे वरुणके पारावे वॉचा गयाः बजले घायल किया

अर नरपान पाना वाना गमा वज्रत धायल किया गया तथा बुम्हारी स्त्री और धनका भी अपहरण कर लिया गया फिर भी बोले। बुम्हे बोक कैंचे नहीं होता है ! ॥ १८॥ नएस्ट्रीविंभवक्षणे यस शोस्त्रसि बुम्करम्। सैलोक्यराज्यनाशे हि कोऽन्यो जीवितुमुत्तहेत्॥१९॥

'तुम्हारी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी। तुम अपने धन-वैमव-वे हाय भी बैठे। इतनेपर भी जो द्वम्हें शोक नही होता है, यह दूधरोंके लिये वड़ा कठिन है। तीनों लोकोंका राज्य नष्ट हो जानेपर मी तुम्हारे छिवा दूधरा कौन जीवित रहनेके लिये उत्साह दिखा चकता है। ॥ १९॥ पतचान्यच परुषं ब्रुवन्तं परिसूय तम्। ः श्रुत्वा सुखमसम्भ्रान्तो विवर्वेरोचनोऽज्ञवीत्॥ २०॥

ये तथा और भी बहुत-सी कटोर वार्ते सुनाकर इन्द्रने विका तिरस्कार किया । विरोचनकुमार बिक्ते वे सारी वाते बड़े आनन्दर्से सुन कीं और मनमे तिनक भी घवराइट न काकर उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २० ॥

#### बलिसवाच

निग्रहीते मिय भृशं शक्त किं कित्थितेन ते। वज्रमुखम्य तिष्ठन्तं पश्यामि त्वां पुरंदर॥ २१॥

विलिने कहा-इन्द्र | जब मै शत्रुओ अथवाकार्लके हारां भलीमॉतिबन्दी बना लिया गया हूँ। तब मेरे सामने इस प्रकार बढ़-बढ़कर बाते बनानेसे तुम्हे क्या लाम होगा ! पुरंदर ! मैं देखता हूँ। आज तुम बज्र उठाये मेरे सामने खड़े हो ॥ अदाकः पूर्वमासीस्त्वं कथिश्चच्छकतां गतः। कस्त्वदन्य इमां साचं सुकृतं बक्तमहिति ॥ २२ ॥

किंतु पहले तुममे ऐवा करनेकी शक्ति नहीं थी। अव किवी तरह शक्ति आ गयी है। तुम्हारे विवा दूखरा कौन ऐसा अत्यन्त क्रूर वचन कह सकता है। ॥ २२ ॥ यस्तु राजोवेशस्थस्य शक्तोऽपिकुकते द्याम्। इस्तप्राप्तस्य वीरस्य सं चैव पुरुषं विदुः॥ २३ ॥

जो शक्तिशाली होकर भी अपने बशमें पड़े हुए अथवा हाथमें आये हुए बीर शत्रुपर दया करता है। उसे अच्छे लोग

उत्तम पुरुष मानते हैं ॥ २३ ॥

सनिश्चयो हि युद्धेषु द्वयोर्विवदमानयोः। एकः प्राप्तोति विजयमेकश्चैच पराजयम्॥ २४॥

जब दो व्यक्तियोमे विवाद एवं युद्ध छिड् जाता है। तब किसकी जीत होगी—इसका कोई निश्चय नहीं रहता है। उनमेसे एक पक्ष विजयी होता है और दूसरेको पराजय प्राप्त होती है।। २४॥

मा च तेऽभूत् स्वभावोऽयमिति ते देवपुङ्गव । ईश्वरः सर्वभूतानां चिक्रमेण जितो वळात् ॥ २५ ॥

इसिंक्ये देवराज ! वुम्हारा खमान ऐसा न हो, तुम. ऐसा न समझ लो कि मैने अपने बल और पराक्रमसे ही समस्त प्राणियोंके खामी मुझ विलयर विजय पायी है ॥ रं५॥ नैतद्स्तात्कृतं शक्र नैतच्छक छतं त्वया । पर्व यत् त्वमेवंगतो चिजन् यद्वाप्येवंगता वयम् ॥ रं६॥

वज्रधारी इन्द्र ! आज जो तुम इस प्रकार राज-वैभवते. सम्पन्न हो अथवा हमलोग जो इस दीन दशाको पहुँच गये. हैं, यह सव न तो तुम्हारा किया हुआ है और न हमारा ही, किया हुआ है ॥ २६ ॥ बहुमालं यथाच त्वं भविता त्वं यथा वयम् । मावमंस्था मया कर्म दुण्कतं कृतमित्युत ॥ २०॥ - आज जैते तम हो, कर्मी हैं भी नेक ने स्टूर्ण

- आज जैसे दुम हो, कमी में भी ऐसा ही या और इस समय जिस दशामें हमलोग पड़े हुए हैं, कभी तुग्हारी भी वैसी ही अवस्था होगी; अतः तुम यह समक्षकर कि मैंने वहा दुष्कर पराक्रम कर दिखाया है, मेरा अपमान न करो॥र७॥

सुखदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणाधिगच्छति । पर्यायेणासि शकत्वं प्राप्तः शक्त न कर्मणा ॥ २८॥

मत्येक पुरुष वारी-वारीते सुस्र और दुःख पाता है। इन्द्र ! द्वम भी अपने पराक्रमते नहीं, कालकमते ही इन्द्र-पद्को प्राप्त हुए हो ॥ २८॥

काळः काळे तयित मां त्वां च काळो नयत्ययम् । तिनाहं त्वं यथा नाद्य त्वं चापि न यथा ययम् ॥ २९ ॥ - ़काळ ही मुझे युस्तमयकी ओर के बा रहा है और यह काळ ही ग्रुप्ते अच्छे दिन दिखा रहा है। इनळिये आज नैसे तुम हो, बैठा में नहीं हूँ और जैते हमलेग हैं, बैठे तुम नहीं हो ॥ २९ ॥

न मारुपित्रुश्च्या न च दैवतपूजनम्। नान्यो गुणसमाचारः पुरुपस्य सुसावहः॥३०॥

माता-पिताकी सेवा, देवताओंकी पूजा तथा अन्य सद्गुणेष्ठक सदाचार भी हुरे दिनीमें किसी पुरुषके लिये सुखदायक नहीं होता है॥ ३०॥

र्न विद्या न तपो दानं न मित्राणि न वान्ध्याः । दाक्तुबन्ति परित्रातुं नरं काळेन पीडितम् ॥ ३१ ॥

कालवे पीडित हुए मनुष्पको न विद्याः न तपः न दानः न मित्र और न बन्धु-शम्बन री कश्चे बचा पाते हैं ॥ नागामिनमनर्थे हि प्रतिधातशतेरपि । शक्नुवन्ति प्रतिब्योदुमृते खुद्धियलाश्चराः ॥ ३२॥ मनुष्य खुद्धि-सलके रिवा और किसी उपायते सेकई।

श्रीपात करके भी आनेवाले अनर्थको नहीं रोक एकते ॥३२॥ पर्यायहरूपमानानां परित्राता न विद्यते।

इस तु दुःखं यच्छक कर्ताहमिति मन्यसे॥ ३३॥ काळकमचे जिनपर आवात होता है—न्यय पट जिन्हें पीड़ा देता है। उनकी रहा कोई नहीं कर चहता। शक ! तुम जो अपनेको इस परिस्थितिका कर्ता मानते हो। यही तुम्हारे छिन्ने दुःखकी वात है।। ३३॥

यदि कर्ता भवेत् कर्ता न क्रियेत कदाचन । यसातु क्रियते कर्ता तसात् कर्ताप्यनीश्वरः ॥ ३४॥ यदि कार्य करनेवाल पुरुष स्वय ही कर्ता होता है उसको उत्पन्न करनेवाला दूसरा कोई कमी न होता। बह दूसरेके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस्टिंग्टे कालके विवा दूसरा कोई कर्ता नहीं है। ३४॥ कालेमाहं त्यामजयं कालेमाहं जितस्त्वया। शन्ता गतिमतां कालः कालः कलयति प्रजाः॥ ३५॥

ं काळकी सहायता पाकर मैंने तुमपर विजय पायी थी और काळके ही सहयोगित अब तुमने मुझे पराजित कर दिया है। काळ ही जानेवाळे प्राणियोंके साय जाता या उन्हें गमनकी शक्ति प्रदान करता है और वही समस्त प्रजाका संहार करता है!! ३५॥

इन्द्र प्राष्ट्रतया बुद्धशा प्रलयं नावयुद्धश्वसे । केचित् त्वां वहु मन्यन्ते श्रेष्टश्यंप्राप्तं सकर्मणा ॥ ३६ं॥

इन्द्र ! तुम्हारी खुद्धि साधारण है; इसिल्ये उसके द्वारा द्वम एक-न-एक दिन अवस्य होनेवाले अपने विनासकी बात नहीं समझ पाते । तसारमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो तुम्हें अपने ही पराक्रमंखे श्रेष्ठताको मास हुआ मानते और तुम्हें अपिक महत्त्व देते हैं ॥ १६ ॥

कथमसाद्विधो नाम जानरँलोकप्रवृत्तयः। ' -कालेनाम्याहतः शोचेन्सुखेद् वाप्यय विश्वपेत् ॥ ३७॥'

किंद्र मेरे-जैश पुरुप जो जगत्की प्रवृत्तिको जानता है-उन्नति और शवनतिका कारण काल-प्रारथ्य ही है। ऐसी समझता है, वह दुम्हें सहस्त कैंसे दे सकता है। जो कालने पीड़ित है, वह प्राणी शोकमस्त, मोहित अथवा आन्त भी हो सकता है।। ३७॥

नित्यं काळपरीतस्य मम या मिह्रधस्य या।
बुद्धिच्यंसनमासाध भिशा नौरिच सीदिति ॥ ३८ ॥;
में होक या मेरे-नैस दूसरा कोई पुरुष हो । जन काल (प्रारच्य ) से आकान्त हो जाता है। तन खरा ही।
उसकी दुद्धि सक्टमें पड़कर कटी हुई नौकाके समानशिषिक हो जाती है ॥ ३८ ॥
अहं च त्वं च ये चान्ये भविष्यत्वि सुराधिपाः।
ते सर्वे शक यास्यन्ति मार्गिमन्द्रशतिर्गतम् ॥ ३९ ॥

इन्ह्र । मैं, तुम या और जो लोग भी देवेदवरके पद्चर प्रतिष्ठित होंगे, वे सब के सब उसी मार्गपर जायंगे, जिसंपर पहलेके छैकड़ों इन्द्र जा जुके हैं ॥ ३९ ॥ त्वामप्येयं खुदुर्वेषं ज्वलन्तं परचा श्रिया । काले परिपाते कालः कालचिक्चति मासिय ॥ ४० ॥ यद्यपि साल द्वम इस प्रकार दुर्चर्षं हो और जत्यन्त तेजसे प्रकालित हो रहे हो; किंतु जब ससय परिवर्तित होगां,

खर्यात् जन तुम्हारा प्रारम्ब खरान होगाः, तन मेरी ही मॉलि-तुर्वे मी काळ अपना शिकार बना लेगा---इन्द्रपदसे प्रष्ट-कर देगा ॥ ४०॥

बहुतीन्द्रसहस्त्राणि दैवतामां युगे युगे । अस्यतीतानि कालेम कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ४१ ॥ . युग-युगमें (प्रत्येक मन्वन्तरमे) इन्द्रीका परिवर्तनं. होनेके कारण अवतक देवतालोंके अनेक सहस्र इन्द्र कालके गालमें चले गये हैं। अतः कालका उल्लह्हन करना किसीके लिये जल्यन्त किटन है ॥ ४१ ॥

ददंतु छञ्चा संस्थानमात्मानं वहु मन्यसे । सर्वभूतभवं देवं ब्रह्माणिमव शाश्वतम् ॥ ४२॥ न चेदमचर्चं स्थानमनन्तं वापि कस्यचित् । त्वं तु वालिशया बुद्धया ममेदमिति मन्यसे ॥ ४३॥

तुम इस धरीरको पाकर समस्य प्राणियोंको जन्म देनेवाले स्मातत देव मगवान ब्रह्माजीकी मोंति अपनेको बहुत बहा सामते हो। किंतु दुग्हारा यह इन्द्रपद आकतक (किसीके लिये भी ) अविचल या अनन्त कालतक रहनेवाला नहीं विद्रहुआ—इस्परिक्तने ही आये और चले गये। केवल दुग्हीं अपनी मृद्दुद्विके कारण इसे अपना मानते हो। ४२-४३॥ अविश्वदत्ते विश्वसिषि, मन्यसे चाहुवे धुवम् । किन्दं, कालपरीतातमा भवारयेवं सुदेश्वर॥ ४४॥ नित्यं, कालपरीतातमा भवारयेवं सुदेश्वर॥ ४४॥

देवेदवर । नाशवान् होनेके कारण जो विश्वासके योग्य नहीं है। उस राज्यपर द्वाम विरवास करते हो और जो अखिर है। उसे खिर मानते हो। किंद्र इसमें कोई आधर्यकी यात नहीं है। क्योंकि कालने जिसके हृदयपर अधिकार कर लिया हो। वह सदा ऐसी ही विपरीत मायनासे भावित होता है।। ४४॥

ममेयमिति मोहाँत् त्वं राजशियमभीप्सिस । नेयं तव न चासाकं न चान्येपां स्थिरा सदा॥ ४५॥ दुम मोहवश जिस राजकामीको (यह मेरी है) रोजां

द्वम मोहबध जिन राजळस्मीको पह मेरी हैं। ऐसा समझकर पाना चाहते हो। वह न द्वम्हारी है। न हमारी है और.न दूसरोकी ही है। वह किसीके पास भी स्टर् स्विर नहीं रहते। ॥ भूष ॥

अतिक्रम्य बहुनन्यांस्त्विय ताबदियं गता । कंचित् काळमियं स्थित्वात्विय वासव चञ्चळा॥ ४६॥ गौर्निपानमिवोत्सुज्य पुनरन्यं गमिष्यति ।

. . वाषव ! यह चम्रका राजलस्मी दूचरे बहुतन्हे राजार्जी-को लॉपकर इस समय द्वान्हारे पास आयी है और कुछ कालतक तुम्हारे यहाँ ठहरकर फ़िर उसी तरह दूसरेके पास चळी जायगी; जैसे गौ जळ पीनेके स्थानका परित्याग कर**के** चळी जाती है ॥ ४६ <sup>‡</sup> ॥

राजलोका ह्यातिकान्ता याच्च संख्यातुमुत्सहे॥ ४७॥ त्वसो बहुतराश्चान्ये भविष्यन्ति पुरंदर।

पुरंदर ! अवतक इसने जितने राजाओंका परित्याम किया है, उनकी गणना मैं नहीं कर सकता । दुम्हारे बाद भी बहुत-से नरेश इसके अधिकारी होंगे ॥ ४७३ ॥ सन्दक्षीषधिरत्नेयं सहस्तत्वचनाकरा ॥ ४८ ॥ तानिदानीं न पश्यामि येर्भुक्तेयं पुरा मही ।

जिन छोगोंने पहले बद्धा ओषधिः रतनः जीव-बन्तः वन और खानोंसहित इस सारी प्रस्वीका उपमीय किया है, उन सबको मैं इस समय नहीं देखता हूँ ॥ ४८३ ॥ पयरैं हो मयो भीमो नरकः शम्बरस्तथा॥ ४९॥ अध्वय्रीवः पुलोमा च सर्भान्यमितच्वजः। नमुचिर्दक्षो विप्रचिचिर्विरोचनः॥ ५०॥ हीनिषेवः सुहोत्रश्च भूरिहा पुष्पवान् वृषः। सत्येषुर्ऋषभो बाहः कपिछाश्वो विरूपकः ॥ ५१ ॥ बाणः कार्तस्वरो चह्निविश्वदंष्ट्रोऽथ नैर्फ्रातः। संकोचोऽथ वरीताक्षो वराहाश्वो रुचिप्रभः॥ ५२॥ विश्वजित् प्रतिरूपश्च वृषाण्डो विष्करी मधः। हिरण्यकशिपुरचैव किटभरचैव दानवः॥ ५३ ॥ दैतेया दानवाइचैव सर्वे ते नैर्झतैः सह। पते चान्ये च बहवः पूर्वे पूर्वतराश्च ये ॥ ५४॥ दैत्येन्द्रा दानवेन्द्राक्ष यांक्षान्याननशासम्। बहुवः पूर्वदैत्येन्द्राः संत्यज्य पृथिवीं गताः ॥ ५५ ॥ कालेनास्याहताः सर्वे कालो हि बलवत्तरः।

पृष्ठ, इलानन्दन पुरुरवा, मय, भीम, नरकासुरः 
शम्त्रासुर, अश्वप्रीव, पुरुरोमा, स्वमाँतु, अमितख्वन, प्रह्वादः, 
ममुचि, दक्षः, विप्रचित्ति, विरोचन, ह्यिनिषेव, सुरोमः, 
भूरिहा, पुष्पवान्, इषः, सत्येषु, ऋषमः, बाहु, करिलासः, 
विरूपकः वाणः, कार्तस्वर, विह्न विश्वदंष्ट्, नैर्क्षृति, संकोचः, 
वरीताक्षः, वराहाश्च, विचप्रमः, विश्वित्तः, प्रतिरूपः, वृषाण्डः, 
विष्करः, मयु, हिरण्यकशिषु और कैटम-ये तथा और भी 
बहुत-से दैत्य, दानव एवं राक्षय समी १ष्ट पृथ्वीके स्वामी 
हो चुने हैं। पहलेके और वहुत पहलेके ये पूर्वोक्त तथा अन्य 
अनेक दैत्यराजः, दानवराज एवं दूसर-तूषरे नरेश जिनका 
नाम इसलोग सुनते आ रहे हैं। कालवे पीहित हो समी 
इस पृथ्वीको छोड्कर चले गये; क्योंकि काल ही सबने 
वा वख्वान् है॥ ४९-५५ई॥

सर्वेः क्रतुरावैरिष्टं न त्वमेकः शतकतुः॥ ५६॥ सर्वे धर्मपराक्षासन् सर्वे सततसत्रिणः। अन्तरिक्षसराः सर्वे सर्वेऽभिमुखयोधिनः॥ ५७॥

केवल द्वामने ही सो यहाँका अनुप्रान किया हो। यह बात नहीं है। उन सभी राजाओंने सी-सी यह किया हो। सभी धर्मपरायण ये और सभी निरस्तर यहाँमें संस्थान रहते ये। वे सभी आकाशमें विचरनेकी शांकि रखते थे और बुद्धमें शत्रुके सामने इटकर लोहा लेनेवाले ये॥ ५६-५७॥ सर्वे संहतनोपेताः सर्वे परिधवाहवः। सर्वे मायाशातधराः सर्वे ते कामक्रपिणः॥ ५८॥

वे धव-के छव सुदृढ शरीरसे सुशोभित होते थे। उन धवकी सुजाएँ परिच ( लोहदण्ड ) के समान मोटी श्रीर मजबूत याँ। वे सभी चैकड़ों माया जानते और इच्छातुसार रूप घारण करते थे॥ ५८॥

सर्वे समरमासाद्य म ध्रूयन्ते पराजिताः। सर्वे सत्यवतपराः सर्वे कामविहारिणः॥ ५९॥

वे चब कोय समराङ्गणमें पहुँचकर कमी पराजित होते महीं सुने गये थे। सभी सत्यवतका पालन करनेमें तत्यर और इच्छानुसार विहार करनेवाले थे।। ५९॥

सर्वे चेदव्रतपराः सर्वे चैव चहुश्रुताः। सर्वे सम्मतमैश्वर्यमीश्वराः प्रतिपेदिरे॥६०॥

सभी बेदोक्त व्रतको धारण करनेवाले और बहुधुत बिह्मम् थे। सभी लोकेश्वर थे और सबने मनोबान्धित ऐश्वर्ष प्राप्त किया या॥ ६०॥

त चैभ्वर्यमदस्तेषां भूतपूर्वो महातमनाम्। सर्वे यथार्हदातारः सर्वे विगतमत्तराः॥ ६१॥

उन महासना नरेशोंको पहले कमी भी ऐश्वर्यका सद नहीं हुआ था। वे सब-केसन यथायोग्य दान करनेत्राले और ईम्ब्री-देषसे रहित थे॥ ६१॥

सर्वे सर्वेषु भूतेषु यथावत् प्रतिपेदिरे । सर्वे दाक्षायणीपुत्राः प्राजापत्या महावलाः ॥ ६२ ॥

वे सभी सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ यथायोग्य वर्ताव करते थे । उन स्वका जन्म दश्य-कन्याओंके गर्भसे हुआ या और वे सभी महाबरुवाली वीर प्रजापित करवपकी स्तान थे ॥ स्वस्तः प्रतपन्तक्ष्य कालेन प्रतिसहिताः । स्व चैवेमां यदा सुकत्वा पृथिवां त्यस्ते पुनः ॥ ६३ ॥ न शक्यस्ति तदा शक्त नियन्तुं शोकमात्मनः ।

इन्ह | वे समी नरेश अपने तेजसे प्रव्वद्भित होनेवाले और प्रतापी यो किंतु काटने उन सबका संहार कर दिया । द्धम जब इस पृथ्वीका उपमोग करके पुनः इसे छोड़ोंगेः तब अपने बोकको रोकनेमें समर्थ न हो सकोगे ॥ ६३५ ॥ सुञ्चेच्छां कामभोगेषु सुञ्चेमं श्रीभवं सदम् ॥ ६४ ॥ पद्यं सराज्यनादो त्वं शोकं सम्प्रसाहिष्यसि ।

द्वम काम-भोगकी इच्छाको छोड़ो और राजळकाँके इस मदको त्याग दो। इस दशामें यदि तुम्हारे राज्यका नाश हो जाय तो तुम उस शोकको सह सकोगे ॥ ६४६ ॥ शोककाळे छाचो मा त्यं हर्षकाळे च मा हवः ॥ ६५॥ भतीतानागतं हित्वा प्रत्युत्पन्नेन वर्तय।

तुम शोकका अवधर आनेपर शोक न करो और ६र्षके समय ६र्षित सत होओ। भूत और मिवष्यकी चिन्ता छोककर वर्तसान कालमें जो वस्तु उपलम्ब हो। उसीछे जीवन-निर्वाह करो॥ ६५३॥

मां चेदश्यागतः कालः सदा युक्तमतन्द्रितः ॥ ६६ ॥ क्षमस्य नचिरादिन्द्र त्वामप्युपगिमप्यति ।

इन्द्र ! मैं घदा शवधान रहता था। तथापि कमी आळख न करनेवाले कालका यदि ग्रुझपर आक्रमण हो गया तो ग्रुमपर मी शीष्ट्र ही उस कालका आक्रमण होगा । इस कड

रायके जिये ग्रहो क्षमा करना ॥ ६६३ ॥ जास्त्रयक्षिय देवेन्द्र वाग्भिस्तक्षासि मामिद् ॥ ६७ ॥ संयते मयि जुनं त्वमातमानं यह मन्यसे ।

देनेन्द्र । इस समय भयभीत करते हुप्यन्ते तुम यहाँ अपने वाग्नाणींते सुद्धे छेदे बालते हो । मैं अपनेको संयममें रखकर भ्रान्त बैटा हूँ; इसीकिये अवस्य तम अपनेको सहुत बढ़ा समझने को हो ॥ ६७६॥

कालः प्रथममायानमां प्रखात् त्वामजुधावति ॥ ६८ ॥ तेन गर्जीस देवेन्द्र पूर्व कालहते मयि ।

देवराज ! जिस कालका पहले ग्रह्मपर घाता हुआ है।
वहीं पीछे द्वमपर भी चढाई करेगा । मैं पहले कालसे पीढ़ित हो गया हुँ। हसीलिये तुम सामने खहे होकर गराज रहे हो ॥ को हि स्थातुमरूं छोके मम हुन्दस्य संयुगे ॥ ६९ ॥ कालस्तु बळवान प्राप्तस्तेन तिष्ठसि घासाव ।

अन्यया सवारमें कीन ऐसा बीर है, जो अबमें कुषित होनेयर मेरे सामने ठहर सके। इन्ह्र ! कखान् काळ (अहड़) ने मुझपर आक्रमण किया है, इसीसे द्वम मेरे सम्बुख खड़े हुए हो॥ ६९५॥

यत् तत् वर्षसहस्रान्तं पूर्णं भवितुमर्हति ॥ ७० ॥ यथा मे सर्वगात्राणि न सुस्थानि महौजसः । अहमैन्द्राञ्च्युतः स्थानात् त्वमिन्द्रः प्रकृतोदित्व॥७१॥

देवताओं का वह सहखों बर्षका समय अब पूरा होना ही चाइता है, जबतक कि तुम्हें इन्द्रके पदपर रहना है। कालके ही प्रमावने मुझ महावली बीरके अब खारे अङ्क उतने ख़खा नहीं रह खये हैं। में इन्द्रपदने किरा दिया गया और तुम खार्में इन्द्र बना दिये गये॥ ७०-७१॥ स्विजे जीवलों के दिसान्यपास्यः कालपर्ययात्।

सुचित्रे जीवलोकेऽस्मिन्तुपास्यः कालपर्ययात् । किहि कृत्वा त्वभिन्द्रोऽच किंवा कृत्वावयं च्युताः॥७२॥

कालके उलट-फेरसे ही इस विचित्र जीवलोकमें हम सबके आराध्य बन गये हो। मला-बताओ तो हम कीन-सा ह्यम कर्म करके आज इन्द्र हो गये और हम कीन-सा अञ्चम कर्म करके इन्द्रपदरे नीचे गिर गये॥ ७२॥ काल: कर्ता विकर्ता स सर्वमन्यवकारणमा

कालः कर्ता विकर्ता च सर्वमन्यदकारणम् । नारां विनारामैश्वर्ये सुखं दुःखं भवाभवौ ॥ ७३ ॥ विद्वान् प्राप्यैवमत्यर्थे न प्रहप्येत च व्यथेत् ।

काल (प्रारच्च ) ही सबकी उत्पत्ति और संहारका कर्ता है। दूसरी सारी वस्तुएँ इसमें कारण नहीं मानी जा सकतीं। अतः विद्वान, पुरुष नाध-विनाध, ऐस्वर्य, सुख-दुःख, अस्पुदय या पराभव पाकर न तो अत्यन्त हर्ष माने और न अधिक व्यक्ति ही हो ॥ ७१३ ॥

त्वमेव हीन्द्र घेत्थासान् घेदाहं त्वां च वासव॥ ७४॥ किं कत्यसे मां किं च त्वं कालेन निरपत्रपः।

इन्द्र । इन कैरे हैं, यह तुन्हीं अच्छी तरह जानते हो । वावव । मैं तुन्हें मली-मॉित जानता हूँ; फिर भी तुम लजा-को तिलाञ्जलि दे क्यों मेरे सामने न्यर्थ आतमकाचा कर रहे हो । वास्तवमें काल ही यह सब कुछ करा रहा है ॥ ७४५ ॥ त्वमेख हि पुरा वेत्थ यत् तदा पौरुषं मम ॥ ७५ ॥ समरेषु न्य विकान्तं पर्याप्तं तिश्वदर्शनम् ।

पहले मैं जो पुरुषार्य प्रकट कर जुका हुँ, उसको सबसे अभिक द्वार्य जानते हो। कई शरके युद्धोंमें द्वम मेरा पराक्रम देख जुके हो। हस समय एक ही दशन्त देना काफी होगा।। आदित्यादचैव रद्धाश्च साध्याश्च च्युतिः सह॥ ७६॥ मया विनिर्जिताः पूर्वे मस्तक्ष्य राचीपते। स्वमेव शक्त जानासि देवासुरसमागमे॥ ७७॥।

श्चीबल्लम इन्द्र ! पहले जब देवासुरसमाम हुआ याः उत समयकी बात तुम्हें अच्छी तरह याद होती । मैंने अकेले ही समस्त आदिलाँ, क्ट्रों, साव्यों, वसुओं तया मबद्गणाँको परास्त किया या ॥ ७६-७७॥

खमेता विद्युधा भग्नास्तरसा समरे मया। पर्वताम्बासकृत् क्षिताः सवनाः सवनौकसः॥ ७८॥ सटङ्कशिखरा भग्नाः समरे मूर्धिंन ते मया। किं तु शक्यं मया कर्तुं काले हि-दुरतिक्रमः॥ ७९॥

मेरे वेगले सन देवता युद्धका मैदान छोड़कर एक साथ ही माग खड़े हुए ये। वन एवं वनवासियाँसहत किवने ही पर्वतः मैंने बारवार तुमलोगोंपर चलाये थे। तुम्हारे सिरपर भी मुहद पाषाण और शिखराँसहित बहुतन्ते पर्वत मैंने कोड़ डाले थें। किंतु इस समय में क्या कर सकता हूँ। क्योंकि कालका उस्लब्धन करना बहुत कठिन है।।७८-७९॥ न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सावज्रमिप मुष्टिना। न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः॥ ८०॥

तुम्हारे हाथमे बज्र रहनेपर भी में केवल मुक्केषे मार-कर तुम्हें यमलोक न पहुँचा सकूँ, ऐसी बात नहीं है। किंतु मेरे लिये यह पराक्रम दिखानेका नहीं, छमा करनेका समय आया है।। ८०॥

तेन त्वां मर्षये शक दुमेषंणतरस्त्वया। तं मां परिणते काले परीतं कालविता॥८१॥ नियतं कालपाशेन वद्धं शक विकत्यसे।

इन्ह्रं ! यही कारण है कि मैं तुम्हारे चन अपराध जुम-चाप बहे छेता हूं ! अब भी मेरा बेग तुम्हारे लिये अत्यन्त दुम्ह हैं ! किंद्ध जब समयने पलटां खाया है, कालकंपी अभिने मुझे सब ओरसे पेर लिया है और में कालपाशचे निश्चित-क्ससे बँच गया हूं, तब तुम मेरे सामने खड़े होकेर अपनी मुझी बड़ाई किये जा रहे हों !! ८१ई !!. अर्थ स पुरुषः इयामों छोकस्य दुरतिक्रमः !! ८२ !! बद्दु । तिम्रति मां रौद्रां प्रमुं रहानया यथा !

त्तिते मनुष्य रस्तिते किही पश्चको वॉघ हेता है। उदी प्रकार यह भयंकर कालपुरुष मुझे अपने पाश्चमें बॉध खड़ा है॥ ८२५॥ छाभाछाभी सुखं दुःखं कामकोधी भवाभवी॥-८३॥ सध्यनश्वप्रमोक्षं च सर्वे कालेन लभ्यते।

पुरुषको लाम-हानि, सुख-दुःख, काम-क्रोघ, अस्युदय-परामव, वष, केंद्र और केंद्रये खुटकारा—यह सर्वे काल (प्रारव्य) वे ही प्राप्त होते हैं ॥ ८वर्डे ॥ साहं कर्ता न कर्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः॥ ८४॥

सोऽयं पचिति कालो सां चुक्षे फुल्सिवागतम् ।

न में कर्ता हूँ, न तुम कर्ता हो । जो वासवमें उदा
कर्ता है, वह सर्वसर्थ काल वृक्षपर लगे हुए फल्के समान
मुझे पका रहा है ॥ ८५ई ॥
यान्येव पुरुषः कुर्वम् सुखैः कालेन युज्यते ॥ ८५ ॥

पुनस्तान्येव कुर्वाणो दुःखै कालेन युज्यते।

पुरुष कालका सहयोग पाकर जिन कर्मोंको करनेने सुली होता है। कालका सहयोग न मिलनेसे पुन: उन्हीं कर्मे ने करके वह, दुःखका मागी होता है॥ ८५६॥

न च\_कालेन कालक्षः स्पृष्टः शोचितुमहीते ॥ ८६॥ वेन शक न शोचामि नास्ति शोके सहायता ।

इन्द्र ! जो काल्के प्रमानको जानता है। वह उतने आकान्त होकर भी शोक नहीं करता; क्योंकि विपत्ति हूर करनेमें शोकरे कोई सहायता नहीं मिसती। इसस्पि में शोक नहीं करता हूं ॥ ८६६ ॥ यदा हि शोचता शोको व्यसन नापकपंति ॥ ८७ ॥ सामस्य शोचतो नास्तीत्यतोऽह नाग्र शोचिमा

जब शोक करनेवाले पुरुषका शोक उत्तने वज्रको दूर नहीं इटा पाता है। उलटे शोकप्रस्त मनुष्यकी शक्ति धीण हो जाती है। तब शोक क्यों किया जाय १ यही सोचकर में शोक नहीं करता हूँ ॥ ८७६ ॥

पवसुकः सहस्राक्षी भगवानं पाकशासनः॥ ८८॥ प्रतिसद्धत्यं संरम्भमित्युवाचं शतकतः।

बलिके ऐसा कहनेपर सहस्तेनवसारी नाकवासन सतः, कुतु मगवान इन्द्रने अपने कीवको रोककर इसकार कहा-।। सर्वक्रमुखतं बाहुं हृष्ट्रा पार्शाक्ष बाख्णान् ॥ ८९ ॥ कस्येह न न्यथेद् बुद्धिर्मुत्योरपि जिर्चासतः। स्ता ते न ब्यथेते बुद्धिर्मुक्ता तत्त्वदृद्दिनी ॥ ९० ॥ ;

्देखराज । भेरे हाथको वज पर व वस्णपानसहित उत्पर उठा देखकर सारतेकी इच्छाने आयी हुई मुख्यका भी दिल दहक् जाता है। फिर दूबरा कीन है जिसकी मुद्धि स्थित न हो। मुग्हारी बुद्धि तत्त्वको जाननेवाठी और खिर है। इस्टिये तिनक भी विचलित नहीं होती है ॥ ८९-९० ॥

धुवं न व्यथसेऽध त्वं धैयात सत्यपराकम । को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे वा शरीरसृत् ॥ ९१ ॥ कर्तुमुत्सहते छोके ह्यू सम्प्रस्थितं जगत् ।

स्त्यपराक्रमी बीर | तुम निश्चय ही धेके करण ज्यथित नहीं होते हो | इस स्मूर्ण जगत्को विनादानी और जाते देखकर कीन शरिरंबारी पुरुष धन-चेमन, विपय-मीग अथवा अपने अरीरपर भी विश्वास कर सकता है ?!!९२१॥ अहम्मृद्रोवमेवेनं लोकं जानास्यदाश्वतम् ॥ ९२॥ अहम्मृद्रोवमेवेनं लोकं जानास्यदाश्वतम् ॥ ९२॥ कालास्मादाश्वतम् ॥ ९२॥

्में भी इसी प्रकार सर्वत्यापी। अंतिनारी।

बोर एवं गुझ काळाग्निमें पड़े हुए इस जगर्त्को क्षण-महुर-ही जानता हूँ ॥ ९२५ ॥

त्तं चात्र परिहारोऽस्ति कालस्पृष्टस कस्यचित् ॥ ९३॥ स्वस्माणां महतां चैव भूतानां परिपच्यताम्।

ं ्रिको कालकी पकड़में आ चुका है, ऐसे किसी मी पुरुषके लिये उत्तरे छूटनेका कोई उपाय नहीं है। सुरुपते सुरुप और अहान युवासी कालानिमें पकाये जा रहे हैं। उनका भी उत्तरें खुटकारा होनेवाला नहीं है।। ९३५ ॥

भनीशसाप्रमत्तस्य भूतानि पचतः सदाः॥ ९४॥-श्रनिवृत्तस्य काळस्य क्षयं भातो न मुच्यते।

•कालपर किलीका भी वदा नहीं चलता। वह चदा शावधान रहंकर सम्पूर्ण भूतोंको रकाता रहता है। वह कभी छोडमेबाला नहीं है। ऐसे कालके अधीन हुआ प्राणी उसले खुटकारा नहीं पाता है॥ ९४३॥

अप्रमत्तः प्रमत्तेषु कालो जागतिं देहिषु ॥ ९५ ॥ प्रयत्नेनाप्यपकान्तो दृष्टपूर्वो न केनचित्।

ंदेहवारी जीव प्रसादमें पड़कर सीवे हैं। किंतु काळ सदा टावधान रहकर जागता रहता है। किसीके प्रयत्तवे भी काळको पीचे हटाया जा सका हो। ऐसा पहळे कभी किसीने देंबा नहीं है॥ ९५३॥

पुराणः शाश्वतो धर्मः सर्वप्राणभृतां समः॥९६॥ काळो न परिहार्यश्च न चास्यास्ति व्यतिक्रमः।

काल पुरातन ( अनादि ), सनातन, धर्मस्कर और समदा प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है। कालका किसीके द्वारा भी परिदार नहीं हो सकता और न उसका कोई उस्कट्टन ही कर सकता है॥ १६३॥

अहोराजांध्य मासांध्य सणान् काष्ट्रा छवान् कलाः॥९७॥ सम्पीडयति यः कालो दृष्टि वार्धपिको यथा ।

जैसे मूण देनेवाल पुरुष व्याजका हिषान जोड़कर भूण लेनेवालीको तम करता है। उसी प्रकार वह काल दिन, रातः माराः क्षणः काद्याः कव और कल तकका हिसान लगाकर प्राणियांको पीड़ा देता रहता है ॥ ९७३ ॥

इदमद्यकरिष्यामि श्वाः कर्तासमीति वादिनम् ॥ ९८ ॥ कालो हरति सम्प्राप्तो नदीवेग इव द्वमस् ।

क्तेंद्र नदीका वेन सहसा बदकर किनारेके इसका हरण कर लेता है। उसी प्रकार व्यह आज करूँगा और वह कल पूरा करूँगा। ' ऐसा कहनेवाले पुरुपका काल सहसा आकर्र हरण कर लेता है॥ ९८३॥ -

ध्वानीं तावदेवासी मया दृष्टः कथं सृतः॥९९॥ इति कालेन ह्रियतां प्रलापः भूयते नृणाम्।

"अरे | अभी अभी तो मैंने उसे देखा या । वह सर

केंचें गयां ?' इस प्रकार काल्से अपहत होनेवालेंके लिये अन्य मनुष्योंको प्रलाप सुना जाता है ॥ ९९५ ॥ नहयन्त्यर्थोस्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्थमेव च ॥१००॥

नश्यन्त्यर्थास्तथा भोगाः स्थानमैश्वर्थमेव च ॥१००। जीवितं जीवलोकस्य कालेनागम्य नीयते ।

प्यन और मोग नष्ट हो जाते हैं। खान और ऐस्पर्य छिन जाता है तथा इस जीव-जगत्के जीवनको भी काल आकर हर के जाता है॥ १००६ ॥

उच्छ्राया विनिपातान्ता भावोऽभावः सपव च ॥१०१॥ अनित्यमधुवं सर्वे व्यवसायो हि दुष्करः।

•केंचे चढनेका अन्त है नीचे गिरना तथा जन्मका अन्त है ख़ख़ा । जो छुछ देखनेमें आता है। वह वर नाशवान् है। अख़िर है तो भी इसका निरन्तर स्मरण रहना कठिन हो जाता है ॥ १०१३ ॥

सा ते न ब्यथते बुद्धिरचळा तत्त्वद्दिांनी ॥१०२॥ बहमासं पुरा चेति मनसापि न युद्धथते।

'अवस्य ही पुग्हारी दुद्धि सत्त्रको जाननेवाळी तथा स्विर है, इसीळिये उसे व्यया नहीं होती। मैं पहळे आत्यत्त ऐश्वर्यशाळी था। इस वातको द्वम मनसे भी स्तरण नहीं करते॥ १०२३॥

कालेनाक्रम्य लोकेऽस्मिन् पच्यमाने वलीयसा॥१०३॥ अज्येष्टमकानिष्ठं च क्षिप्यमाणो न व्यक्त्यते।

'अत्यन्त बळवान् काळ इस सम्पूर्ण जगत्पर आक्रमण करके सबको अपनी ऑन्बर्स पका रहा है। वह इस बातको नृहीं देखता है कि कौन छोटा है और कौन यहां ! छव ओग काळान्मिस होंके जा रहे हैं, फिर भी किसीको चेत नहीं होता !! १०३३ !!

ईर्न्याभिमानलोभेषु कामकोधभयेषु च ॥१०४॥ स्९हामोहाभिमानेषु लोकः सक्तो विमुहाति ।

ख्या ईर्ष्याः अभिमान, छोमः कामः, क्रोषः भयः, स्इद्यः मोह और अभिमानमें देंनकर अपना विवेक खो बैठे हैं॥ १०४५॥

भवांस्तु भावतत्त्वक्षो विद्वान् क्षानतपोऽन्यितः॥१०५॥ काळं पश्यति सुज्यकं पाणावामळकं यथा । काळजारित्रतत्त्वकः सर्वेद्यास्त्रविद्यारदः॥१०६॥ विवेचने क्रवातमासि स्पृष्ट्णोयो विज्ञानताम् । सर्वेद्योको द्यार्थं मन्ये चुक्था परिगतस्त्वया ॥१०७॥

्षरा तुम विद्वात्, शारी और तपस्वी हो। समसा पदार्थोक तत्वको जानते हो। कालकी छीछा और उसके तस्वको समझते हो। सम्पूर्ण शाक्रोंके शानमें निपुण हो। तस्वके विवेचनमें कुशाल, मनको वश्में रखनेवाले तथा शानी पुरुषोंके आदर्श हो। इसीछिये हाथपर रक्षे हुए ऑचलेके समान कालको स्पष्टरूपये देख रहेहो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण लोकीका तस्व जान लिया है।। १०५-१०७॥

विहरन सर्वतो मुको त क्षचित् परिषद्धते। रजश्च हि तमश्चत्वां स्पृशते न जितेन्द्रियम् ॥१०८॥

खुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो । कहीं भी दुम्हारी आसक्ति नहीं है । दुमने अपनी इन्द्रियोंको जीत लिया है; इसलिये रजोगुण और तमोगुण दुम्हारा स्पर्ध नहीं कर सकते ॥ १०८ ॥

निष्पीतिं नष्टसंतापमात्मानं त्वसुपाससे। सुद्धदं सर्वभूतानां निर्वेरं शान्तमानसम्॥१०९॥

को हर्षने रहित, संतापते शून्य, सम्पूर्ण भूतोंका सुद्धर् नेररहित और शान्तिचत्त है, उस आत्माकी तुम उपासना करते हो ॥ १०९ ॥

द्दष्ट्वा त्वां मम संजाता त्वय्यतुकोशिनी मतिः। नाहमेतादरां युद्धं हन्तुमिच्छामि चन्धने ॥११०॥

्तुम्हे देखकर मेरे मनमें दयाका संचार हो आया है। मैं ऐसे ज्ञानी पुरुषको बन्धनमें रखकर उसका वध करना नहीं चाहता ॥ ११० ॥

सानुशंस्यं परो धर्मो छनुकोदाश्च मे त्वयि । मोह्यन्ते वारुणाः पाशास्तवेमे काळपर्ययात् ॥१११॥

ंकिसीके प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव न करना खबरे यदा धर्म है। तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण अनुमह है। कुछ समय बीतनेपर दुम्हे बॉधनेवाले ये वहणदेवताके पाश अपने आप ही तुम्हे छोड़ देगे॥ १११॥ प्रजानामपचारेण स्वस्ति तेऽस्तु महासुर। यदा श्वश्रं स्तुषा बुद्धां परिचारेण योक्ष्यते॥११२॥

यदा श्वश्नं स्तुषा ग्रुद्धां परिचारेण योक्ष्यते ॥११२॥
पुत्रश्च पितरं मोहात् प्रेषयिष्यति कर्मसु ।
ब्राह्मणेः कारियथ्यन्ति वृषकाः पादधावनम् ॥११३॥
श्रूद्धाश्च ब्राह्मणीं भायीमुपयास्यन्ति निर्भयाः ।
वियोनिषु विमोक्ष्यन्ति बीजानि पुरुषा यदा ॥११४॥
संकरं कांस्यभाण्डेश्च बक्ति चैव कुपात्रकैः ।
चातुर्वण्यं यदा क्रत्क्षममर्यादं भविष्यति ॥११५॥
एक्तैकस्ते तदा पादाः क्रमदाः परिमोक्ष्यते ।

भाहान् असुर ! जब प्रजाजनीका न्यायके विपरीत आच-रण होने लगेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा ! जब पतीह बृदी सारखे अपनी सेवा-टहल कराने लगेगी और पुत्र मी मोहवश पिताको विभिन्न प्रकारके कार्य करनेके लिये आश

प्रदान करने लगेगा, चाह बाहाणों तेर धुलाने लगेंगे तथा वे निर्मय होकर बाहाण जातिकी लीको अपनी मार्था बनाने लगेंगे, जब पुरुष निर्मय होकर मानवेतर योनियोंमें अपना वंशें खाधित करने लगेंगे, जब काँखेंके पात्रमें केंच लाति की नीच जातिके लोग एक छाय भोजन करने लगेंगे एव अर्वाव पात्रोंद्वारा देवपूजाके लिये उपहार अर्थित किया जाया। धारा वर्णधर्म जब मार्यादाशस्य हो जायगा, उछ बनव कमशः तुम्हारा एक-एक पाश ( यन्थन ) पुत्रता जायगा। ॥ ११२-११५३॥

अस्मत्तस्ते भयं नास्ति समयं प्रतिपालय । सुबी भय निरावाधः स्वस्थवेता निरामयः ॥११६॥

्हमारी ओरसे तुम्हें कोई भय नहीं है। तुम समयकी प्रतीक्षा करो और निर्वाधः स्वस्यचित्त एवं रोगरहित ही सुखसे रहों? ॥ ११६॥

तमेयमुक्त्वा भगवाञ्छतकतुः प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः। विजित्यसर्वानसुरानःसुराधियो सनन्द हर्षेण यभूव चैकराद् ॥११७॥

बलिसे ऐसा कहकर गजराजकी खारीपर चलनेवाले भगवान् सतकतु इन्द्र अपने खानको लीट गये। वे समझ असुरोंपर विजय पाकर देवराजके पदपर प्रतिष्ठित हुए ये और एकच्छत्रसप्राट् होकर हपेसे प्रकृक्षित हो उटे ये॥ ११७॥

महर्षेयस्तुम्डुद्धरक्षसा च तं चूपाकपि सर्वचराचरेश्वरम् । हिमापहो हव्यमुगाह चाध्वरे तथास्रतं चार्पितमीश्वरोऽपि हि ॥११८॥

उस समय महिषेयोंने सम्पूर्ण चराचर जात्के खारी इन्द्रका भलीमॉित स्तवन किया । अग्निदेव यश्चमण्डपर्म देवताओं के लिये इविष्य चहन फरने लगे और देवेश्वर इन्द्र भी सेवकोंद्वारा अपित अमृत पीने लगे॥ ११८॥

द्विजोत्तमेः सर्वगतैरभिण्डुतो विदीसतेजा गतमन्युरीश्वरः। प्रशान्तवेता मुदितः समालयं

त्रिविष्टपं प्राप्य सुमीद् चासवः ॥११९॥
सर्वत्र पहुँचनेकी शक्ति रखनेबाले श्रेष्ट ब्राह्मणोने उद्दीन
तेजस्वी और क्रोषध्यन्य हुए देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति की। क्रिय वे इन्द्र ब्रान्तिचित्त एवं प्रसन्न हो अपने निवास्तान स्वर्गलोकमें जाकर आनन्दका अनुमव करने स्त्रो ॥ ११९॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वेणि मोक्षघमेपर्वेणि बिल्वासवसंवादे सप्तविद्यत्यिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षघमेपर्वेमे बिल-वासवसंवादिषमक दो सी सत्तर्दसंवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२७ ॥

### महाभारत 🐃

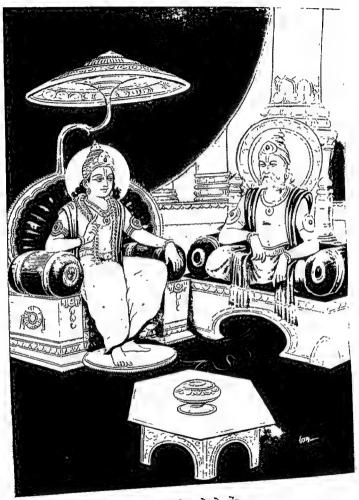

श्रीकृष्णकी उग्रसेनसे मेंट

# अष्टाविंशत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः

दैत्योंको त्यागकर इन्द्रके पास लक्ष्मीदेवीका आना तथा किन सहुणोंके होनेपर लक्ष्मी आती हैं और किन दुर्गुणोंके होनेपर वे त्यागकर चली जाती हैं, इस बातको विस्तारपूर्वक वताना

युचिष्ठिर उनाच

पूर्वरूपाणि मे राजन् पुरुषस्य भविष्यतः। पराभविष्यसञ्जेव तन्में बृहि पितामह॥१॥ युधिष्ठिरने पूछा-राजन् । पितामह ! जिस पुरुषका उत्यान या पतन होनेवाला होता है, उसके पूर्व स्प्रक्षण कैसे होते हैं ? यह मुझे वताइये ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

मन एव मज्रष्यस पूर्वक्रपाणि इांसति। भविष्यतक्ष भद्रं ते तथैव न भविष्यतः॥ २॥ भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! तुम्हारा कल्याण हो ।

जिल मनुष्यका उत्थान या पतन होनेको होता है। उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणींको प्रकट कर देता है ॥ २ ॥ अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं प्रातनम् । श्रिया शक्तस्य संवादं तं निवोध युधिष्ठिर ॥ ३ ॥

इस विषयमें रूस्मीके साथ जो इन्द्रका सवाद हुआ था। उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण यहाँ दिया जाता है । मुधिष्ठिर ! तुम ध्यान देकर उसे सुनी !! ३ !! महतस्तपसो व्युष्टवा पश्यॅङ्घोकौ परावरौ। सामान्यस्पिभिर्गत्वा ब्रह्मलोकनिचासिभिः॥ ४ ॥ ब्रह्मेवामितदीष्टीजाः शान्तपाप्मा महातपाः। विचचार यथाकामं त्रिपु छोकेषु नारदः॥ ५॥

एक समयकी बात है। महातपस्वी एव पापरहित नारटजी अपनी इच्छाके अनुसार तीनों लोकीमें विचरण करते थे । वे अपनी वड़ी भारी तपस्मके प्रमावने केंचे और नीचे दोनों प्रकारके लोकोंको देख सकते थे तथा ब्रह्मलोकनिवासी ऋषियीं-के समान होकर ब्रह्माजीकी ही मॉति अमित दीति और ओजसे प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४-५ ॥

कदाचित् पातहत्थाय पिरपृक्षः सक्विछं शचि । धवद्वारभवां भङ्गां जगामावततार च॥६॥

एक दिन वे पातःकाल उठकर पवित्र जलमें स्नान करनेकी इच्छाचे घ्रवद्वारते प्रवाहित हुई गङ्गाजीके तटपर गये और उसके भीतर उतरे॥ ६॥

सहस्रनयनश्चापि वर्जाः श्रम्बरपाकहा। तस्या देवविंजुप्रायास्तीरमभ्याजगाम ह ॥ ७ ॥

इसी समय शप्त्ररासुर और पाक नामक दैत्यका वघ करनेवाले बज्रधारी सहस्रहोत्वन इन्द्र भी देवर्षियोंद्वारा सेवित गङ्गाजीके उसी तटपर आये ॥ ७ ॥ तावाप्छत्य यतात्मानौ कृतजप्यौ समासतः। नद्याः पुलिनमासाद्य स्हमकाञ्चनवालुकम् ॥ ८ ॥

पण्यकर्मभिराख्याता देवर्षिकथिताः कथाः। चक्रतस्तौ तथाऽऽसीनौ महर्षिकथितास्तथा ॥ ९ ॥

फिर उन दोनोंने गङ्काजीमें गोते लगाकर मनको एकाम करके सक्षेपसे गायत्रीजपका कार्य पूर्ण किया। इसके बाद स्थम सुवर्णमयी बाङ्ककासे भरे हुए सुन्दर गङ्गातटपर आकर वे दोनों वैठ गये और पुण्यातमा पुरुषों, देवर्षियों त्या महिषयोंके मुखते सुनी हुई कवाएँ कहने-सुनने लगे ॥ कथयन्ती समाहिती। पूर्ववच्चयपेतानि अथ भारकरमुद्यन्तं रिमजालपुरस्कृतम् ॥ १०॥ ताब्रत्थायोपतस्थतुः। पर्णमण्डलमालोक्य

दोनों एकामिचत्त होकर प्राचीन वृत्तान्तोंकी चर्चा कर ही रहे थे कि किरणजालचे मण्डित भगवान् भास्करका उदय हुआ। सूर्यदेवका सम्पूर्ण मण्डल देख उन दोनेंनि खडे होकर उनका उपस्थान किया ॥ १०३ ॥ तमर्कमर्कमिवापरम् ॥ ११ ॥ अभितस्तुदयन्तं

आकाशे दहशे ज्योतिरुचतार्चिःसमप्रभम्। तयोः समीपं तं प्राप्तं प्रत्यदृश्यत भारत ॥ १२ ॥

उदित होते हप सूर्वके पास ही आकाशमें उन्हें दितीय सूर्यंके समान एक दिव्य ज्योति दिखायी दी। जो प्रज्वतित अग्निशिखाके समान प्रकाशित हो रही थी। भारत ! वह ज्योतिकमशः उन दोनींकेसमीप आती दिखायीदी॥११-१२॥ त्रत सपर्णार्केचरितमास्थितं वैष्णवं पदम् ।

भाभिरप्रतिमं भाति त्रेलोक्यमवभासयत्॥ १३॥ वह प्रमापुष्ठ भगवान् विष्णुका एक विमान था। जो अपनी दिव्य प्रमासे तीनों छोकोंको प्रकाशित करता हुआ अनुपम जान पड़ता था। सूर्य और गरुड जिस आकाश-मार्गंसे चलते हैं। उसीपर वह भी चल रहा था ॥ १३ ॥ तत्राभिरूपशोभाभिरण्सरोभिः पुरस्कृताम्। बृह्वीमंग्रमत्त्रख्यां ब्हद्भानोरिवार्चिषम् ॥ १४॥ नक्षत्रकल्पाभरणां तां मौकिकसमझजम्। श्चियं दृहशतुः पद्मां साक्षात् पद्मदलस्थिताम् ॥ १५ ॥

उस विमानमें उन दोनोंने कमलदलपर विराजमान साक्षात् लक्ष्मीदेवीको देखाः जो पद्माके नामसे प्रसिद्ध है। उन्हें बहुत-सी परम शोभामयी सुन्दरी अप्सराएँ आगे किये खड़ी थीं। बक्सीदेवीकी आकृति विशाल थी। वे अग्रमाली सूर्यके समान वेजस्विनी थीं और प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके समान बाज्यस्यमान हो रही थीं । उनके आसूषण नक्षत्रीके समान चमक रहे थे। मोती-जैसे रजींके हार उनके कण्ड-देशकी शोमा बढा रहे थे ॥ १४-१५ ॥

सावरुद्य विमानाग्रादङ्गनानामनुत्तमा । अभ्यागच्छत त्रिलोकेशं देवर्षि चापि नारदम ॥ १६ ॥

अङ्गताओं में परम उत्तम लक्ष्मीदेवी उत्त विमानके अग्रमागरे उत्तरकर त्रिमुचनपति इन्द्र और देविष नारदके पास आर्यो।। १६।।

नारदानुगतः साक्षान्मध्वांस्तामुपागमत्। इताञ्जलिपुटो देवीं निवेधात्मानमात्ममा ॥१७॥ चक्रे चानुपमां पूजां तस्याध्यापि स सर्ववित्। देवराजः श्रियं राजन् वाक्यं चेदमुवाच ह ॥१८॥

आगे-आगे नारदजी और उनके पीछे साक्षात् इन्द्रदेव हाय जोड़े हुए देवीकी ओर बढ़ें। उन्होंने स्वयं ही देवीको आत्मसमर्थण करके उनकी अनुपम पूजा की। राजन्। सरस्थात् सर्वेष्ठ देवराजने स्वयंभिदेवीचे इस प्रकार कहा॥ १७-१८॥

शक उवाच का त्यं केन च कार्येणसम्प्रासा चारुहासिनि। क्रतुश्चागम्यते सुख्र गन्तव्यं क च ते शुभे॥१९॥

इन्द्र बोले - बारहाधिनि । तुम कीन हो ! और किछ कार्यसे यहाँ आयी हो ! छन्दर भोहोवाळी देवि । छन्हारा छुमागमन कहाँदे हुआ है ! और छुमे । तुम्हे जाना कहाँ है ! ॥ १९ ॥

#### श्रीरुवाच

पुण्येषु त्रिषु छोकेषु सर्वे स्थावरजङ्गमः। ममासमाविमिच्छन्तो यतन्ते परमासमा ॥ २०॥ छङ्मीने फहा—इन्द्र | तीनो पुण्यमय लेकोके समस

साहं वै पङ्कते जाता सूर्यरिक्रमविवोधिते।

भूत्यर्थ सर्वभूतानां पद्मा श्रीः पद्ममाछिनी ॥ २१ ॥ मैं समस्त प्राणियोको ऐश्वर्य प्रदान करनेके छिये स्पर्वकी

म समक्ष आणियाका ५ वय अदान अर्पण १००४ द्विका किरणोके तापने खिले हुए कमलमे प्रकट हुई हूँ । मेरा नाम पद्माः श्री और पद्ममालिमी है ॥ २१ ॥

अहं छक्मीरहं भूतिः श्रीक्षाहं वछष्द्त । अहं श्रद्धा च मेधा च संनतिविजितिः खितिः॥ २२॥ अहं श्रुतिरहं सिद्धिरहं तिवृह्य भूतिरेव च ।

अहं भ्रातरह । साद्धरह । त्वड् सूर्वरप च । अहं खाहा खथा चैव संस्तुतितित्वरितः स्मृतिः ॥ २३ ॥ बलसूदन ! में ही कश्मी हूं । में ही सूति हूं और मे ही औं हूं । में अद्धा, मेवा, हनतिः, विजितिः, खितिः प्रतिः

हा आ हू । स अब्दाः नवाः प्रचातः स्वचाः स्रव्तिः नियति स्रिद्धः कान्तिः समुद्धिः स्वदाः स्वचाः स्रव्तिः नियति और स्मृति हूँ॥ २२-२३॥

राह्मां चिजयमानानां सेनाग्रेषु घ्वजेषु च । निवासे धर्मशीलानां विषयेषु पुरेषु च ॥ २४ ॥ युद्धमे विजय पानेवाले राजाओकी सेनाओंके व्ययसाममें फहरानेवाले ध्वाजॉपर और स्वमावते ही धर्माचरण करने प्रने श्रेष्ठ पुरुषेकि निवासस्यानमें, उनके राज्य और नगरींमें भी मैं सदा निवास करती हूँ ॥ २४ ॥

जितकाशिनि शूरे च संग्रामेप्यनिवर्तिनि । निवसामि मसुप्येन्द्रे सदैव वलसदन ॥ २५॥ बलस्दन | संग्रामवे पीलेन इटनेबाले तपा विजयने सुगोभित

चळखुदन ! संमामसे पीकेन इटनेबाले तथा विजयसे दुर्जाभित होनेबाळे ऋरबीर नरेशके शरीरमें भी में सदा ही मीजूद रहती हूँ ॥ २५॥

धर्मनित्ये महाबुद्धौ ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । प्रश्चिते दानद्यांठे च सदैव निवसाम्यहम् ॥ २६॥

नित्य धर्माचरण करनेवाले, परम बुद्धिमान्। ब्राह्मग्-भक्तः सत्यवादीः विनयी तथा दानशील पुरुपमें भी मैं सदा

ही निवास करती हूं ॥ २६ ॥

असुरेष्ववसं पूर्वे सत्यधर्मनिवन्धना । विपरीतांस्त तान् बुद्ध्वात्विय वासमरोचयम्॥ २७॥ सत्य और धरीवे ४४कर पहले ४ असुरोके यहाँ रहती

सत्य आर घमस क्षेत्रकर पहल स अमुराक यहा रहता यी । अत्र उन्हें घमके विपरीत देखकर मेनेतुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है ॥ २७ ॥

#### शक उवाच

कथंबृचेयु देखेषु त्वमवात्सीर्घरानने । इष्ट्रा च किमिहासास्त्वं हित्वा देतेयदानवान् ॥ २८ ॥ इन्द्रने कहा—पुग्रुखि । देखेक आचल पहंड केल

वरहर पाधा अध्या । स्ति भी और अब क्या देखा है, जो उन देखाँ और दानवींको छोड़कर यहाँ चरी आयी हो ।। १८ ॥

श्रीरुवाच

खधममनुतिष्ठतस्य भ्रेयांद्चितियु च । सर्गमार्गाभिरामेषु सत्त्रेषु निरता हाहम् ॥ २९॥

उद्भिने कहा—इन्द्र ! जो अपने धर्मत पाटन करते, धैर्यरे कमी विचलित नहीं होते और स्वामानिक सावनीमें सानन्द रुगे रहते हैं, उन प्राणिबीके मीतर में स्वा

निवास करती हूँ ॥ २९॥

द्दानाध्ययसयज्ञेष्यापितृदेवतपूजनम् । गुरूणामतिर्थानां च तेषा सत्यमवर्तत् ॥ २०॥ पह्छे देखलोग दान, अध्ययन और यञ्ज्यापमे घटन

रहते थे। देवताः गुरुःग्वितः और अतिषिषीकी वृत्रा ६२ते प। उनके यहाँ प्रत्यका भी पालन होता या।। ३०॥

सुसम्मृण्गृहास्त्रासन् जितस्त्रांका दुतानवः । गुरुशुश्रूपका दान्ता सहाण्याः सत्यवादिनः ॥ २१॥ वे अपना सरदार झाङ्गुहारकर राज रसते ४।अर्गा वे अपना सरदार झाङ्गुहारकर राज रसते ४।अर्गा

स्त्रीके मनको प्यारव जीत लेते थे। प्रतिदित अनिहोन वर्त थे। वे गुरुसेबी जितिन्द्रिया ज्ञासणमक तथा सल्दवादी थे॥

# महाभारत 🐃



देवपिं एवं देवराजको भगवती छङ्मीका दर्शन

जितकोधा टानशीलानस्यवः। भूतपुत्रा भृतामात्या भृतदारा हानीर्पवः॥३२॥

उनमें श्रद्धा थी। वे कोधको जीत चुके थे। वे दानी थे । वसरोंके गणोंमें दोषदृष्टि नहीं रखते थे और ईर्ध्यारहित थे । वे स्त्रीः पुत्र और मन्त्री आदिका मरण-पोषण करतेथे॥ अमर्षेण न चान्योन्यं स्पहयन्ते कदाचन ।

न च जातपतप्यन्ति धीराः परसमृद्धिभिः॥ ३३॥

अमर्षवश कभी एक दसरेके प्रति लाग-डॉट नहीं रखते थे। सभी घीर स्वमावके थे। दसरोंकी समुद्रियोंने उनके

मनमें कभी संताप नहीं होता या ॥ ३३ ॥

दातारः संगृहीतार आर्याः करुणवेदिनः। महाप्रसादा भूमजे रहभका जितेन्द्रयाः ॥ ३४॥

वे दान देते। कर आदिके द्वारा धन-सग्रह करते तथा आर्य-जनोचित आचार-विचारसे रहते थे। वे दया करना जानते थे। वे दूसरोंपर महान् अनुग्रह करनेवाले ये। वे सभी सरल स्वमावके और हदतापूर्वक भक्ति रखनेवाले थे। उन सबसे अपनी इन्द्रियोंपर विजय पायी थी ॥ ३४ ॥

संत्रप्रभूत्यसचिवाः कृतशाः प्रियवादिनः। **यथार्डमानार्थकरा** होतियेवा यतवताः ॥ ३५ ॥

वे अपने धर्यों और मन्त्रियोंको संतृष्ट रखते ये । इत्तर और मधुरभाषी थे। सबका समुचित रूपसे सम्मान करते। सबको घन देते। लजाका सेवन करते और मतएव नियमीका

पालन करते थे ॥ ३५॥

नित्यं पर्वसु सुस्नाताः खनुलिप्ताः खर्लकृताः । चंपवासतपञ्जीलाः प्रतीता ब्रह्मबादिनः ॥ ३६॥

सदा ही पर्वोपर विशेष स्नान करते। अपने अङ्गोर्वे चन्दन लगाते और सुन्दर अलंकार धारण करते थे। खमावसे ही उपवास और तपमें छगे रहते ये । सबके विश्वासपात्र थे और वेदोंका स्वाध्याय किया करते थे ॥ ३६ ॥ नैनानभ्यदियात् सूर्यो न चाप्यासन् प्रगेशयाः।

रात्री द्धि च सक्तं झ नित्यमेव व्यवर्जयन् ॥ ३७॥

दैत्य कमी प्रातःकाळ सोये नहीं रहते थे। उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते ये अर्थात् वे सूर्योदयसे पहले ही जाग उठते थे। वे रानमें कमी दही और सस् नहीं खाते थे॥ ३७॥

कल्यं घृतं चान्यवेक्षन् प्रयता ब्रह्मवादिनः । मङ्ख्यान्यपि चापस्यन् ब्राह्मणांश्चाप्यपुजयन् ॥ १८॥

वे मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते सबेरे उठकर धीका दर्शन करते, वेदाँका पाठ करते, अन्य माङ्गलिक वस्तुओंको देखते और ब्राह्मणोंकी पूजा करते ये ॥ ३८॥ सवा हि बदतां धर्मं सदा चात्रतिगृह्वताम् । अर्धे च राज्याः खपतां दिया चाखपतां तथा ॥ ३९ ॥

सदा धर्मकी ही चर्चामें छगे रहते और प्रविप्रहमें दूर

रहते थे । रातके आधे मागमें ही सोते ये और दिनमें नहीं सोते थे ॥ ३९ ॥

क्रथणानाथवदानां दुर्वछात्रस्योपिताम् । दयां च संविभागं च तित्यमेवान्वमोदताम ॥ ४० ॥ क्रपणः अनायः बृद्धः दुर्बलः रोगी और स्त्रियोपर दया करते तथा उनके लिये अन और वस्त्र वॉटते थे। इस

कार्यका वे सदा अनुमोदन किया करते थे ॥ ४० ॥ घरतं विपण्णमृद्धिःनं भयातं न्याधितं सुशम् । हतस्वं व्यसनार्वे च नित्यमाश्वासयन्ति ते ॥ ४१ ॥

त्रसः, विषादग्रसः, उद्विगः भयभीतः, व्याघिग्रस्तः दर्बल और पीडितको तथा निसका सर्वस्व छट राया हो। उस मनुष्यको वे सदा ढाढस वैधाया करते थे ॥ ४१ ॥ • धर्ममेवान्ववर्तन्त न हिंसन्ति परस्परम्। अनुकुलाश्च कार्येप ग्रुचब्रद्धोपसेविनः ॥ ४२ ॥

वे धर्मका ही आन्वरण करते थे। एक-दूसरेकी हिंसा नहीं करते थे । सब कार्योमें परस्पर अनुकुल रहते और गुरुजनी तथा यहे-वृदींकी सेवामें दत्तचित्त थे ॥ ४२ ॥ पितृन् देवातिथींश्चैव यथावत् तेऽभ्यपुजयन् । अवशेषाणि चाश्रन्ति नित्यं सत्यतपोधताः॥ ४३॥

पितरों, देवताओं और अतिथियोंकी विधिवत् पूजा करते थे तथा उन्हें अर्पण करनेके पश्चात बचे हुए अन्नको ही प्रसादरूपमें पाते थे। वे सभी सत्यवादी और तपस्ती थे॥ नैकेऽश्रन्ति ससम्पन्नं न गच्छन्ति परस्रियम् । सर्वमृतेष्ववर्तन्त यथाऽऽत्मनि दयां प्रति॥ ४४॥

वे अकेले बढिया भोजन नहीं करते थे। पहले दूसरोंको देकर पीछे अपने उपभोगमें लाते थे। परायी स्त्रीते कभी एसर्ग नहीं रखते थे । एव प्राणियोंको अपने ही समान समझकर उनपर दया रखते थे॥ ४४॥

नैवाकारो न पशुपु वियोनी च न पर्वसु ! इन्द्रियस्य विसर्गे ते रोचयन्ति कदाचन ॥ ४५॥

वे आकाशमें। पशुओंमें। विपरीत योनिमें तथा पर्वके अवसरोंपर वीर्यत्याग करना कदापि अच्छा नहीं मानते थे ॥ नित्यं दामं तथा दाक्यमार्जवं चैव नित्यदा। जत्साहोऽथानहंकारः परमं सौहृदं क्षमा ॥ ४६॥ सत्यं दानं तपः शौचं कारुण्यं वागनिष्टुरा । मित्रेषु चानभिद्रोहः सर्वे तेष्वभवत् प्रभो ॥ ४७ ॥

प्रमो । नित्य दानः चतुरताः सरलताः उत्साहः अहङ्कार-भूत्यता, परम सौहार्द्भ क्षमा, सत्य, दान, तप, शौच, कृष्णाः, कोमल वचनः मित्रीते होह न करनेका भाव ये वमी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे ॥ ४६-४७ ॥ तन्द्रीरसम्प्रीतिरस्याथानवेक्षिता । अरतिक्ष विपादक्ष स्पृहा चाप्यविशन्न तान् ॥ ४८ ॥ निद्राः, तन्द्रा ( आलख् ), अप्रसन्नताः, दोषदृष्टिः, अविवेकः अप्रीतिः विषाद और कामना आदि दोष उनके मीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे ॥ ४८ ॥

साहमेवंगणेष्वेव दानवेष्ववसं प्रा । युगविपर्ययम् ॥ ४९॥ **प्रजासर्गमपादाय** नैकं

इस प्रकार उत्तम गुणीवाले दानवींके पास स्वष्टिकालवे लेकर अवतक मैं अनेक युगोंसे रहती आयी हूँ ॥ ४९॥ ततः कालविपर्यासे तेषां गुणविपर्ययात्। अपद्यं निर्गतं धर्मे कामकोधवशात्मनाम् ॥ ५०॥

किंत समयके उल्लट-फेरसे उनके गुणीमें विपरीतता आ गयी । मैंने देखाः दैल्योमें धर्म नहीं रह गया है। वे काम और कोधके वशीसत हो गये हैं ॥ ५० ॥

सभासदां च वृद्धानां सतां कथयतां कथाः। प्राहसनभ्यस्यंश्च सर्ववृद्धान् गुणावराः॥५१॥

जब बड़े-बूढ़े होग उस समामें बैठकर कोई बात कहते हैं। तब गुणहीन दैत्य उनमें दोष निकालते हुए उन सब बुद पुरुषोंकी हँसी उड़ाया करते हैं ॥ ५१ ॥

युवानश्च समासीना घृद्धानिप गतान् सतः। माम्युत्थानाभिवादाभ्यां यथापूर्वमपूजयन् ॥ ५२ ॥

कुँचे आसर्नीपर बैठे हुए नवसुवक दैत्य बड़े-बूढ़ींके थां जानेपर भी पहलेकी भाँति न तो उठकर खड़े होते हैं और न प्रणाम करके ही उनका आदर-सत्कार करते हैं ॥५२॥

वर्तयत्येच पितरि पुत्रः प्रभवते तथा। भ्रमित्रभृत्यतां प्राप्य ख्यापयन्त्यनपत्रपाः॥ ५३ ॥ बापके रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। वे शतुओंके

धेवक बनकर अपने उस कर्मको निर्ल्जतापूर्वक द्सर्रोके

सामने कहते हैं ॥ ५३ ॥

धर्मादपेतेन कर्मणा गहिंतेन ये। महतः प्राप्तुवन्त्यर्थास्तेषां तत्राभवत् स्पृहा ॥ ५४ ॥

धर्मके विपरीत निन्दित कर्महारा जिन्हे महान् धन प्राप्त हो गया है। उनकी उसी प्रकार घनोपार्जन करनेकी अभिलामा बढ़ गयी है ॥ ५४ ॥

उद्येश्वाभ्यवदन् रात्रौ नीचैस्तत्राग्निरज्वलत् । पुत्राः पितृनत्यचरन् नार्यश्चात्यचरन् पतीन् ॥ ५५॥

दैत्य रातमें जोर-जोरसे इला मचाते हैं और उनके यहाँ अग्निहोत्रकी आग सन्दर्गतिसे जलने लगी है। पुत्रीने पिताओंपर और स्त्रियोंने पतियोंपर अत्याचार आरम्म करदिया है ॥५५॥ मातरं पितरं चृद्धमाचार्यमतिर्थि गुहम्। गुरुत्वात्राभ्यनन्दन्तं कुमारान् नान्वपालयन् ॥ ५६॥

दैत्य और दानव गुरुल होते हुए भी माता-पिताः बृद्ध-पुरुष, आचार्य, अतिथि और गुरुजनोंका अभिनन्दन नहीं करते हैं। दंतानोंके छालन-पालनपर मी ध्यान

नहीं देते हैं ॥ ५६ ॥

भिक्षां बलिमद्स्या च खयमन्नानि भुजते।

अनिद्यसंविभज्याय पितृदेवातिधीन् गुरून् ॥ ५७ ॥ दैनताओं, पितरी, गुरूजनी तथा अतिथियींना यहन पूजन और उन्हें अन्नदान किये विनाः भिक्षादान और वीन वैश्वदेवकर्मका सम्पादन किये दिना ही दैत्यलोग स्तर

भोजन कर हेते हैं ॥ ५७ ॥

न शीचमचरुद्धधन्त तेषां सदलनास्तथा। मनसा कर्मणा वाचा भक्ष्यमासीदनावृतम् ॥ ५८ ॥ दैत्य तथा उनके रसोइये मनः वाणी और कियादास

शौचाचारका पालन नहीं करते हैं। उनका भोजन विना

दके ही छोड़ दिया जाता है।। ५८॥

विप्रकीणीनि धान्यानि काकमपिकभोजनम्। अपावतं पयोऽतिष्ठद्रविख्यास्प्रान् घृतम्॥ ५९ । उनके घरोंमें अनाजके दाने विखरे रहते हैं और उन्हें

कीए तथा चूदे खाते हैं। वे दूधको विना हके छोड़ देते

हैं और घीको जुड़े हायोंने छू देते हैं ॥ ५९ ॥

क्रहालं दात्रपिटकं प्रकीणं कांस्यभाजनम्। द्रव्योपकरणं सर्वं नान्ववेक्षतः कुटुनिवनी ॥ ६० ॥

दैत्योंकी गृहस्वामिनियाँ घरमें इघर-उघर विखरे हुए मुदाल, दराती (या हॅमुआ), पिटारी, काॅंसेके वर्तन तथा अन्य सब दृश्यों और सामानोंकी देख-भाल नहीं करती हैं ॥ ६० ॥

भाकारागारविष्यंसात्र स ते प्रतिक्वंते। नाद्रियन्ते पशुन् चद्घ्वा यवसेनोदकेन च ॥ ६१ ॥ उनके गॉवॉ और नगरीकी चहारदिवारी तथा घर गिर

जाते हैं। परंत वे उसकी मरम्मत नहीं बराते हैं। दैश्यलोग पशुओंको घरमें बाँच देते हैं। किंतु चारा और पानी देवर

उनकी सेवा नहीं करते हैं ॥ ६१ ॥

वालानां प्रेक्षमाणानां खर्यं भक्ष्यमभक्षयन् । तथा भृत्यजनं सर्वमसंतप्यं च दातवाः॥ ६२॥

छोटे बच्चे आशा लगाये देखते रहते हैं और दानवरोग खानेकी चीजें स्वयं खा लेते हैं। वेयकों तथा अन्य सा कुटुम्पीजनींको भूखे छोड़कर अपने खा सेते हैं॥ ६२॥

पायसं कृसरं मांसमपुपानय शप्कुलीः। यपाचयद्यात्मनोऽर्थे वृद्या मासान्यभश्यम् ॥ ६३॥ खीर, खिचडी, मांस, पूआ और पूरी आदि भोडन

वे सिर्फ अपने खानेके लिये बनवाते हैं तथा वे व्यर्थ ही मान

खाया करते हैं ॥ ६३॥

उत्सूर्यशायिनश्चासन् सर्वे वासन् प्रगेनिशाः। अवर्तन कलहास्रात्र दिचारात्रं गृहे गृहे ॥ ६४॥ अव वे स्योदय होनेतक सोने लगे हैं। प्रातः गतको

भी रात ही समझते हैं। उनके घर-घरमें दिन-रात कर्ण

भन्वा रहता है ॥ ६४ ॥

पूर्यपासम तत्र है। अनार्याश्चार्यमासीनं आधमस्यान् विधर्मस्याः प्राद्विपन्त परस्परम्॥ ६५॥ दानविके यहाँ अनार्य वहाँ बैठे हुए आर्य पुरुषकी सेवामें उपस्थित नहीं होते हैं। अधर्मपरायण दैव्य आअमवाधी महात्माओंसे तथा आपस्पें भी देव रखते हैं।। ६५॥ संकराक्षाभ्यवर्तन्त न च शौचमवर्तत ।

संकराक्षाभ्यवर्तन्त न च शीचमवर्ततः । ये च वेदविदो वित्रा विस्पप्टमनृच्छ ये ॥ ६६ ॥ निरन्तरविशेषास्ते वहुमानावमानयोः ।

अब उनके यहाँ वर्णसङ्कर वंतानें होने लगी हैं । किसीमें पवित्रता नहीं रह गयी है । जो वेदोंके विद्वान् ब्राह्मण हैं और जो स्पष्ट ही वेदकी एक ऋचा भी नहीं जानते हैं, उन रोनोंमें वे दैरसळोग कोई अन्तर या विदोषता नहीं समझते हैं और न उनका मान या अपमान करनेमें ही कोई अन्तर रखते हैं ॥ ६६% ॥

हारमाभरणं वेषं गतं स्थितमवेक्षितम् ॥ ६७ ॥ असेवन्त भुजिष्या वे दुर्जनाचरितं विधिम् ।

वहाँकी दासियाँ सुन्दर हार एव अन्य आभूषण पहनकर मनोहर वेष धारण करतीं और दुराचारिणी खियोंकी मॉति चळती-फिरती, खड़ी होती और कटास करती हैं। साथ ही वे उत कुकृत्यको अपनाती हैं, जिसका आचरण दुराचारीजन करते हैं॥ ६७३॥

क्षियः पुरुपवेषेण पुंसः स्त्रीवेषधारिणः ॥ ६८ ॥ क्रीडारितविहारेषु परां सुद्मवाप्तवन् ।

क्रीडा, रति और विदारके अवसरोंतर वहाँकी क्रियां पुरुषवेष धारण करके और पुरुष क्रियोंका वेप वनाकर एक दूसरेंदे मिळते और वड़े आनन्दका अनुमन करते हैं॥६८३॥ प्रभवद्भिः पुरा दायानहें>थः प्रतिपादितान ॥ ६९ ॥ नाम्यवर्तन्त नास्तिक्याद् वर्तन्तः सन्भवेष्वपि ।

कितने ही दानव पूर्वकालमें अपने पूर्वजोदारा सुयोग्य ब्राह्मणीको दानके रूपमें दी हुई जागीरें नास्तिकताके कारण उनके पास रहने नहीं देते हैं यद्यपि वे अन्य सम्मव उपायिक जीवन-निर्वाह कर सकते हैं तथापि उस दिये हुए दानको छीन लेते हैं ॥ ६९६ ॥

मित्रेणास्यर्थितं मित्रमर्थसंशयिते किचत्॥ ७०॥ बालकोटयप्रमात्रेण सार्थेनाच्नत तद् वसु ।

कहीं धनके विषयमें संज्ञय उपस्थित होनेपर अर्थात् यह धन न्यायतः मेरा है या दूमतेका, यह प्रदन खड़ा होनेपर यदि उस धनका अधिकारी व्यक्ति अपने किसी मित्रसे प्रार्थना करता है कि वह पन्यायतहारा इस मामलेको निपटा दे तो वह मित्र अपने बालकी नोकके बरावर स्वार्थके लिय मी उसकी उस सम्पत्तिको नौपट कर देता है ॥ ७०%॥ परस्वादानरूचयो विष्णाव्यवहारिणाः ॥ ९१॥ अहहश्वन्तार्थवर्णेषु सहस्राध्यापि तापोधनाः।

दानवींके यहाँ जो न्यापारी हैं, वे सदा दूसरीका, धन ठग

हेनेका ही विचार रखते हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैस्योंमें शह्य भी मिलकर तपोधन बन वैठे हैं ॥ ७१३ ॥

वर्धायतेऽव्रताः केचिद् वृथा व्रतमथापरे ॥ ७२ ॥ वृष्ठ लोग ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन किये विना ही वेदोंका

स्वाध्याय करते हैं, । कुछ लोग व्यर्थ ( अनैदिक ) व्रतका आचरण करते हैं ॥ ७२ ॥

अगुश्रूपुर्गुरोः शिष्यः कश्चिच्छिष्यसलोगुरुः।

शिष्य गुरुकी सेवा करना नहीं चाहता। कोई-कोई गुरु मी ऐसा है जो शिष्योंको दोस्त वनाकर रखता है ॥ पिता चैव जनित्री च श्रान्ती घृत्तोत्सवाविव ॥ ७३ ॥ श्रमसुत्वे स्थितौ चृद्धावन्नं प्रार्थयतः सुतान् ।

बन पिता और माता उत्सवश्च्यकी मॉति यक जाते हैं। तब घरमें उनकी कोई प्रभुता नहीं रह जाती । वे दोनों बूढे दम्पति वेटोंरे अनकी भीख मॉगते हैं ॥ ७३५ ॥ तत्र बेद्बिदः प्राक्षा नाम्भीयें सामरोपमाः ॥ ७४॥ कृष्यादिष्यभवन् सक्ता मूखीः आद्यान्यभुक्षत ।

बहाँ जो वेदवेचा ज्ञानी तथा गम्भीरतामें समुद्रके समान पुरुष हैं, वे तो खेती आदि कार्योमें सकत हो गये हैं और मूर्वळीग आदाज खाते फिरते हैं॥ ७४%॥

मातः मातश्च सुप्रदनं कल्पनं प्रेपणिकयाः ॥ ७५ ॥ शिष्यानमहितास्तेपामकुर्यन् गुरवः खयम् ।

गुब्लोग प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर शिष्वोंसे पूछते हैं कि आपकी रात सुलते बीती है न ! इसके विवा ने उन शिष्योंके बख आदि ठीकते पहनाते और उनकी नेदा-भूषा सँबारते हैं तथा उनकी ओरते कोई प्रेरणा न होनेपर भी स्वयं ही उनके सदेशबाहक दूत आदिका कार्य करते हैं ॥ श्वश्लश्वग्रुख्यग्रुरयोरांग्रे चधूः प्रेष्यानशास्त्र ॥ ७६ ॥ अन्वश्लासम्ब भर्तारं समाह्याभिजल्पति ।

साम-संदुरके सामने ही वह सेवकोंपर शामन करने छती है। वह पतिको मी आदेश देती है और सबके सामने पतिको बुलाकर उससे चात करती है॥ ७६%॥

प्रयत्नेनापि चारक्षचित्तं पुत्रस्य वै पिता ॥ ७७ ॥ व्यमजचापि संरम्भाद् दुःखवासं तथावसत्।

पिता विदोध प्रयक्षपूर्वक पुत्रका मन रखते हैं । वे उनके क्रोधवें डरकर खरा धन पुत्रोंको वॉट देते हैं और खय बड़े कष्टते जीवन विदाते हैं ॥ ७७३ ॥

अग्निदाहेन चोरैनो राजभिनो हतं धनम् ॥ ७८ ॥ ह्यु द्वेषात् प्राहसन्त सुहत्सम्भाविता हापि ।

जिन्हें हितेषी और मिन समझा जाता था; वे ही होग जब अपने सम्यन्धीक घनको आग लगने; चोरी हो जाने अथवा राजांके द्वारा छिन जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं, तब देषक्व उक्की हॅसी उड़ाते हैं॥ ७८३॥ छत्रच्या नास्तिकाः पापा गुरुदाराभिमाशिनः॥ ७९॥ अभक्ष्यभक्षणस्ता निर्मर्यादा हतत्विषः।

दैत्यगण कृतन्म, नास्तिकः पराचारी तया गुरुपत्नी-गामी हो गये हैं । जो चीज नहीं खानी चाहिये, वे भी खाते और धर्मकी भर्यादा तोडकर मनमाने आचरण करते हैं । इसीछिये वे कान्तिहीन हो गये हैं ॥ ७९३ ॥ तेष्वेयभादीनाच्यरानाचरत्सु विपर्यये ॥ ८०॥

नाहं देवेन्द्र चत्स्यामि दानविष्विति मे मतिः। देवेन्द्र ! जबसे इन दैत्योने ये धर्मके विपरीत आचरण

व्यवनाये हैं, तबसे भैने यह निश्चय कर लिया है कि अब इन दाननोंके घरमे नहीं रहुँगी ॥ ८०३ ॥ तन्मां स्वयमनुमातामभिनन्द शचीपते ॥ ८१ ॥ त्वयाचिंतां मां देवेश पूरो धास्यन्ति वेवताः।

शचीपते ! देवेश्वर ! इसीक्षिये मैं स्वय द्वारहारे यहाँ आयी हूँ । द्वम मेरा अभिनन्दन करो । द्वमने पूजित होनेपर प्रश्ने अन्य देवता भी अपने समुख स्थापित ( एवं सम्मानित ) करेंगे ॥ ८१३ ॥

यन्नाहं तत्र मत्कान्ता मद्विशिष्टा मद्र्यणाः॥ ८२॥ सप्त देव्यो जयाष्ट्रम्यो वासमेष्यन्ति तेऽप्ट्या।

जहाँ में रहुंगी, वहां रात देवियां और निवास करेंगी, उन सबके आगे आठवीं जया देवी भी रहेगी। वे आठों देवियां मुझे बहुत भिय हैं, मुझे भी श्रेष्ठ हैं और मुझे आसमसमर्पण कर सुकी हैं॥ ८२६ ॥

थाशाश्रद्धा घृतिःशान्तिर्विजितिः संनतिः समाग८३॥ अष्टमी घृत्तिरेतासां पुरोगा पाकशासन ।

पाकशासन ! उन देबियोंके नाम इस मकार ई—आशाः श्रद्धाः प्रतिः वान्तिः विजितिः सन्तिः श्रमः श्रीर आठवीं वृत्ति ( जया ) । ये आठवीं देवी उन सार्तिकी अग्रगामिनी हैं॥ ताश्चार्त्वं चासुर्रोस्त्यक्त्या युष्मिद्विषयमागाताः ॥ ८४॥ त्रिद्येषु निवस्त्यामो धर्मीनेष्ठान्तरात्मसु ।

वे देवियाँ और में सदकेसव उन असुरांको त्यामकर दुम्हारे राज्यमें आयी हैं। देवताओंकी अन्तरात्मा धर्ममे निष्ठा रखनेवाली है। इसलिये अब हमलोग इन्होंके यहाँ निवास करेंगी॥ ८४ई॥

इत्युक्तवचनां देवीं प्रीत्यर्थे च ननन्दतुः॥८५॥ नारदश्चात्र देवर्षिर्धृत्रहन्ता च वासवः।

(भीष्मजी कहते हैं—) छ्यभीदेवीके इस प्रकार कहनेपर देवर्षि नारद तथा दृजहत्ता इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके खिये जनका अभिनन्दन किया ॥ ८५३ ॥

ततोऽनळसखो वायुः प्रवचौ देवनतर्मसु ॥ ८६ ॥ इष्टगन्धः सुबस्पर्शः सर्वेन्द्रियसुखावहः।

उस समय देवमागोंपर मनोरम गन्ध और मुखद स्पर्शते युक्त तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द प्रदान करनेवाले बायदेव, जो अग्निदेवताके मित्र है, मन्दर्गतिसे बहने लगे ॥ शुची वाभ्यर्थिते देशे जिद्शाः प्रायशः स्थिताः ॥ ८७ ॥ छक्ष्मीसहितमासीनं मध्यन्तं दिदश्यः ॥ ८८ ॥

उस परम पवित्र एव मनोबाञ्चित प्रदेशमें राज्यक्षीतिहत इन्द्रदेवका दर्शन करनेके लिये प्रायः सभी देवता उपस्ति हो गये॥ ८७-८८॥

ततो दिवं प्राप्य सहस्रहोचनः श्रियोपपन्नः सुद्धा महपिंणा। रथेन हर्यश्वयुजा सुर्पभः

सदः सुराणामभिस्तरकृतो ययौ ॥ ८९ ॥ तत्पश्चात् सहस्रनेत्रवारी सुरश्चेष्ठ हन्द्र लक्ष्मीदेवी तथा अपने सुहद् महर्षि नारदके ताथ हरे रंगके चोहीते पुते हुए रथपर वैठकर स्वर्गेलोककी राजवानी अमरावतीमें कावे और देवताओंसे सत्कृत हो उनकी समामें गये ॥ ८९ ॥

अथेङ्गितं वज्रधरस्य नारदः श्रियध्यं देव्यामनसा विचारयन्। श्रियं राशंसामरदृष्णीरुपः

शिजिन ताजागमनं महापिंभिः ॥ ९०॥
उस समय अमरोंने गौरपको प्रायस देखनेवाले देवरिं
नारदाजीने अन्य महापिंधोंने साथ मिलकर बक्रधारी इन्ह और
व्यवसीदेवीने बंकेदपर मन-दी-मन विचार करके वहाँ क्रमी-जीके ग्रुमागमनकी प्रशसा की और उनका पदार्पण सम्पूर्ण लोकोंके लिये मञ्जककारी वताया ॥ ९० ॥

> ततोऽमृतं चौः प्रववर्ष भासती पितामहस्यायतने स्वयम्भुनः। अनाहता दुन्दुभयोऽघ नेदिरे तथा प्रसानाश्च दिराश्चनाशिरे॥९६॥

त्तदनन्तर निर्मेख एवं प्रकाशपूर्ण आकाशमण्डल स्वयम् ब्रह्माजीके भवनमें अमृतकी धर्पा करने स्मा । देवाओंनी दुन्दुभियाँ दिना बजाये ही बज उठीं तथा स्मूर्ण रिगाएँ स्वच्छ एवं प्रकाशित दिखायी देने छगीं ॥ ९१ ॥

> यधर्तुं सस्येषु वयर्गं वासयो न धर्ममार्गाट् विचचालकथ्यन । अनेकरत्नाकरभूपणां च भूः सुद्योपद्योगा भूवनौकसां जये॥९२॥

कस्मीजीके स्वर्गमें पशरतेपर इन्टरेव खात अउठा स्थारमें स्वर्ग इंदे स्वेतीको सींचनेके लिये समयपर घर्ग इप्ते लये । कोई भी धमेंके मागीर विचलित नहीं होता या तथा अनेक समुद्रीते विभूषित हुई पृष्वी उन समुद्रीती वार्जनाई रूपमें विश्ववनवासियोंकी विजयके लिये मानो सुन्दर जयमें। करने लगी ॥ ९२ ॥

> कियाभिरामा मनुजा मनखिनो वसुःशुभे पुण्यकृतां पथि खिताः।

नरामराः किञ्चरयक्षराक्षसाः समृद्धिमन्तःसुमनस्विनोऽभवन्॥ ९३॥

उस समय मनस्त्री मानव पुण्यवानोंके मङ्गळमय प्रयपर स्थित हो सत्कर्मोंते परम सुन्दर शोभा पाने लगे तथा देवताः किन्नरः यक्षः राख्यत और मनुष्य समृद्धिशाली एवं उदारचेता हो गये ॥ ९३ ॥

स जात्वकाले कुसुमं कुतः फर्लं पपात चूक्षात् पवनेरितादपि । रस्तप्रदाः कामदुधाश्च धेनवो न वारुणाचाग्विचचार कस्यचित्॥९४॥ उन दिनों अकाल-मृत्युकी तो वात ही क्या है। प्रचण्ड पवनके वेगपूर्वक हिलानेरे मी किसी वृत्तरे असमयमे फूलतक नहीं सिरता था। फिर फर्ल कहाँसे सिरेगा ! सभी धेनुएँ दुष्य आदि रस देती थीं। वे इच्छानुसार दृष्य दिया करती थीं।

किसीके मुखरे कभी कोई कठोर चचन नहीं निकलता था ॥

इमां सपयां सह सर्वकामदेः श्रियश्च शक्रममुखेश्च देवतेः। पदन्ति ये विप्रसदःसमागताः

समृद्धकामाः श्रियमाण्नुवन्तिते॥ ९५ ॥ सगूर्ण कामनाओंको देनेवाले इन्द्र आदि देवताओंद्वारा की हुई लक्ष्मीजीको इस पूजा-अर्चाके प्रसङ्घको वो लोग बाह्मणीकी समामें आकर पढते हैं। उनकी सारी कामनाएँ सम्बन्न होती हैं और वे लक्ष्मी भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ९५ ॥

> त्वया कुरूंणां वर यत् प्रचोदितं भवाभवस्येद्द परं निदर्शनम् । तद्द्य सर्वे परिकीर्तितं मया परोध्य तस्त्वं परिगन्तमर्दस्य ॥ ९६ ॥

कुरुषेष्ठ युधिष्ठिर । हमने जो अम्युदय-पराभवका रूधण पूळा था, वह सन मैंने आज यह उत्तम दृष्टान्त देकर बता दिया । तुम्हें स्वय सोच-विचारकर उसकी ययार्थताका निश्चय करना चाहिये ॥ ९६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि श्री-वासवर्सवादो नाम अष्टाविशस्यधिकहिशतस्मोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्मत मोक्षचर्मपर्वमें रूग्मी और इन्द्रका सद्धनामक दो सौ अद्वाईसर्वे अध्याय पूग हुआ ॥ २२८ ॥

#### एकोनत्रिंशदधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः जैगीपन्यका असित-देवलको समस्ववृद्धिका उपदेश

---

युधिष्ठर जनाच किशीलः किसमाचारः किसियः किपराक्रमः । प्राप्तीति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृतेर्ध्व सम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—िपतामह । केरे शीलः किव तरह-के आचरणः केरी विद्या और केरे पराक्रमसे युक्त होनेपर मनुष्य प्रकृतिवे परे अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है । ॥

भीष्म उवाच

मोक्षधर्मेषु नियतो छचाहारो जितेन्द्रियः। प्राप्तोति ब्रह्मणः स्थानं तत्परं प्रकृतेश्चेषम् ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा — ग्रुधिष्ठर । जो पुत्रप मिताहारी और जितिन्द्रय होकर मोक्षोपयोगी धर्मोके पाठनमें सङ्ग्रन् रहता है। वही प्रकृतिते परे अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है॥ अत्राप्युदाहरुन्तीममितिहासं पुरातनम्। जैतीपञ्चस संवादमसितस्य च भारत॥ ३॥

मारत ! इत विषयमें भी जैगीयव्य और अंतित-देवक-ग्रुनिका स्वादरूप गृह पुरावन इतिहास उदाहरणके तीरपर गृस्तुत किया जाता है ॥ ३ ॥

जैनीषव्यं महाप्रज्ञं धर्माणामागतारासम् । अक्रुष्यन्तमहृष्यन्तमसितो देवलोऽद्रवीत् ॥ ४ ॥ एक वार सम्पूर्णं धर्माको जाननेवाले शास्त्रवेताः महा- श्वानी और क्रोष एव हर्षसे रिटत जैगीयव्य मुनिसे क्षसित-देवलने हर प्रकार पूछा ॥ ४॥

देवल उवाच

न प्रीयसे बन्धमानो निन्धमानो न कुप्यसे। का ते प्रक्षा कुत्रश्चेपा कि ते तस्याः परायणम्॥ ५ ॥

देवल घोळे — मुनिवर ! यदि आपको फोई प्रणाम करें, तो आप अधिक प्रतल नहीं होते और निन्दा करें तो भी आप उत्तपर क्रोध नहीं करते, यह आपकी बुद्धि कैती है! कहाँवे प्राप्त हुई है ? और आपकी इस बुद्धिका परम आअय नया है ? ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच इति तेनानुयुक्तः स तमुवाच महातपाः।

स्ति तमानुषुकः स तसुवाच महातपाः।

महद्वाष्ट्रमस्तिदेग्धं पुष्कलार्थपदं ग्रुचि॥ ६॥

भीष्मजी कहते हैं—राजत्!देवलके इस प्रकार प्रक्त करनेपर महातपस्ती जैतीषव्यने उनसे इस प्रकार स्वदेहरहितः प्रचुर अर्थका वोषकः पवित्र और उत्तम वचन कहा ॥ ६॥

वैगीपव्य सराच

या गतिर्यो परा काष्ट्राया शान्तिः पुण्यकर्मणाम् । वां वेऽदं सम्प्रवस्थामि महतीसृषिसत्तम ॥ ७ ॥ जैगीपव्य योळे—सुनिश्रेष्ठ ! पुण्यकर्मं करनेवाळे महा- पुरुषोंको जिसका आश्रय लेनेसे उत्तम गतिः उत्कर्षकी चरम सीमा और परम शान्ति प्राप्त होती है। उस श्रेष्ठ बद्धिका में त्रमसे वर्णन करता है।। ७॥

निन्दरस् च समा नित्यं प्रशंसरस् च देवछ । निह्नवन्ति च ये तेषां समयं सकृतं चयत्॥ ८॥

देवल ! महात्मा पुरुषोंकी कोई निन्दा करे या सदा उनकी प्रशासा करें अथवा उनके सदाचार तथा प्रण्य कर्मों-पर पर्दा डालें। किंद्र व सबके प्रति एकसी ही बुद्धि रखते हैं ॥ ८ ॥

उक्ताश्च न वदिष्यन्ति वकारमहिते हितम्। प्रतिहन्तं न चेञ्छन्ति हन्तारं वै मनीविणः ॥ ९ ॥

उन मनीषी पुरुषोसे कोई कदु वचन कह दे तो ने उस कदबादी प्रस्पको बदलेमें कुछ नहीं कहते। अपना अहित करनेवालेका भी हित ही चाहते हैं तथा जो उन्हे मारता है।

उसे भी वे बदलेमें मारना नहीं चाहते हैं।। ९ ॥ प्राप्तकाळानि कुर्वते। नाप्राप्तम नुशोचन्ति न चातीतानि शोचन्ति न चैच प्रतिज्ञानते ॥ १० ॥

जो अभी समने नहीं आयी है या अविष्यमें होनेवाली है। उसके लिये वे शोक या चिन्ता नहीं करते हैं। वर्तमान रमयमे जो कार्य प्राप्त हैं, उन्होंको वे करते हैं। जो बातें बीत गयी हैं, उनके लिये भी उन्हें शोक नहीं हाता है और वे किसी बातकी प्रतिशा नहीं करते हैं ॥ १०॥

सम्प्राप्तानां च पुज्यानां कामादर्थेषु देवल । यथोपपत्ति क्रवंन्ति शक्तिमन्तः कृतवताः॥ ११॥

देवल ! यदि कोई कामना मनमे लेकर किन्हीं विशेष प्रयोजनीकी सिद्धिके लिये पुजनीय पुरुष उनके पास आ जार्य सो वे उत्तम वतका पालन करनेवाले शक्तिशाली महास्मा यथाशक्ति उनके कार्य-साधनकी चेष्टा करते हैं ॥ ११ ॥ पकविद्या महाप्राक्षा जितकोधा जितेन्द्रियाः। मनसा कर्मणा वाचा नापराध्यन्ति कहिंचित् ॥ १२ ॥

उनका ज्ञान परिपक्त होता है। वे महाज्ञानीः क्रोचको जीतनेवाले और जितेन्द्रिय होते हैं तथा मनः वाणी और शरीरसे कभी किसीका अपराध नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ अतीर्षयो न चान्योन्यं विहिंसन्ति कदाचन । न च जातूपतप्यन्ते धीराः परसमृद्धिभः॥१३॥

उनके मनमें एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कमी हिंसा नहीं करते तथा वे धीर पुरुष दसरोंकी समुद्धियोंसे कभी मन-ही-मन जलते नहीं हैं || १३ || निन्दाप्रशंसे चात्यर्थं न वदन्ति परस्य ये। न च निन्दाप्रशंसाभ्यां विक्रियन्ते कदाचन ॥ १४॥

वे दूसरोंकी न तो निन्दा करते हैं और न अधिक प्रशंस ही | उनकी भी कोई निन्दा या प्रशंसा करे तो उनके मनमें कभी विकार नहीं होता है ॥ १४ ॥

सर्वतश्च प्रशान्ता ये सर्वभतहिते रताः। न क्रद्धधन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति कहिंचित॥१५॥

वे सर्वया शान्त और सम्पूर्ण प्राणियों हे हितमें संलन् रहते हैं, न कभी क्रोध करते हैं, न हरित होते है और न किसीका अपराघ ही करते हैं ॥ १५॥

विमुच्य दृदयप्रनिथ चहुमन्ति यथासूखम्। न येषां बान्धवाः सन्ति ये चान्यपां न वान्धवाः ॥ १६ ॥

वे हृदयकी अज्ञानमयी गाँठ खोलकर चारी ओर आनन्द-के साथ विचरा करते हैं। न उनके कोई माई-बन्ध होते हैं और न वे ही दसरोंके भाई-वन्ध होते हैं ॥ १६ ॥ अमित्राश्च न सन्त्येषां ये चामित्रा न कस्यचित्। य पर्व कर्वते मत्याः सर्व जीवन्ति सर्वता ॥ १७॥

न उनके कोई शत्र होते हैं और न वे ही किसीके धर होते हैं। जो मन्त्र्य ऐसा करते हैं। वे चदा सखरे जीवन बिताते हैं ॥ १७ ॥

ये धर्मे चानुरुद्धथन्ते धर्मश हिजसत्तम।

ये हातो विच्युता मार्गात् ते हुप्यन्त्यहिजन्ति च ॥१८॥ द्वि बश्रेष्ठ । जो धर्मके अनुसार चलते हैं। वे ही धर्मन हैं।

तथा जो धर्ममार्गते अष्ट हो जाते हैं, उन्हें ही हर्प-उद्देग आदि प्राप्त होते हैं ॥ १८॥

आस्थितस्तमहं मार्गमस्यिप्यामि कं कथम। निन्द्यमानः प्रशस्तो वा हृष्येऽहं केन हेत्ना ॥ १९ ॥

मेंने भी उसी घर्ममार्गका अवलम्बन किया है। अतः क्षपनी निन्दा सनकर क्यों किसीके प्रति हेप-हिष्टे करूँ। अथवा प्रशसा सनकर भी किस लिये हर्प मानूँ ।।। १९॥ यद् यदिच्छन्ति तत् तस्माद्पि गच्छन्त् मानवाः। न में निन्दाप्रशंसाभ्यां हासवृद्धी भविष्यतः ॥ २०॥ मनुष्य निन्दा और प्रशसमेंहे जिस्हे जो-जो सम उठाना

चाहते हीं, उससे वह-वह लाग उटा छैं। उस निन्दा और प्रशंसासे न मेरी कोई हानि होगी। न लाम ॥ २० ॥ संतृप्येदयमानस्य तत्विवत्। अमृतस्येव विपस्येवोद्धिजेन्नित्यं सम्मानस्य विवक्षणः॥ २१॥ तरवज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके

समान समझकर उससे सद्युष्ट हो और विद्वान मनुष्य समान को विपके तुल्य समझकर उसके सदा इरता रहे ॥ २१ ॥

अवकातः सुखं शेते इह चामुत्र चाभयम्। विमुकः सर्वदोयेभ्यो योऽवमन्ता स वध्यते ॥ २२ ॥

सम्पूर्ण दोवींसे मुक्त महात्मा पुरुष अपमानित होनेगर भी इस छोक और परलोकमें निर्भय होकर मुखते सोता है। परंतु उसका अपमान करनेवाला पुरुष पानवन्धनमें पढ नाता है ॥ २२ ॥

परां गींत च ये केचित् प्रार्थयन्ति मनीपिणः। पतद् वर्तं समाधित्य सुखमेधन्ति ते जनाः ॥ २३ ॥ जो मनीपी पुरुष उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं। वे इस उत्तम व्रतका आश्रय लेकर सुखी एवं अम्युदयशीळ होते हैं ॥ २३ ॥

सर्वतश्च समाहत्य कत्न् सर्वान् जितेन्द्रियः। प्राप्तोति ब्रह्मणः स्थानं यत्परं प्रकृतेर्धुवम्॥ २७॥

सनुष्यको चाहिये कि सारे काम्यकर्मीका परित्याग करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको बशर्मे कर छे । फिर वह प्रकृतिसे परे

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि जैगीषन्यासितसंबादे एकोवर्शिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २२९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गतं मोक्षधर्मपर्वमें जैगीष्व्य और असित-देवलसंवादविषयक

दो सी उनतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२९ ॥

### त्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद—नारदखीकी लोकप्रियताके हेतुम्त गुणोंका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

प्रिया सर्वस्य छोकस्य सर्वसत्त्वाभिनन्दिता। गुणैः सर्वेरुपेतस्य को न्वस्ति भुवि मानवः॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूळा—ियतामह । इत भूतळपर कीन ऐसा मनुष्य है १ जो चव लोगोंका प्रिया समूर्ण प्राणियोंको धानन्द प्रदान करनेवाला तथा समस्त सहुणींसे सम्पन्न है ॥२॥

भीष्म उवाच

धत्र ते वर्तियिष्यामि पृच्छतो भरतर्षम । उग्रसेनस्य संवादं नारदे केशवस्य च ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—मरतश्रेष्ठ । तुम्हारे इस प्रश्नके उत्तरमें मै श्रीकृष्ण और उप्रधेनका संवाद सुनावा हूँ। जो नारदजीके विषयमें हुआ था ॥ २ ॥

उपसेन उवाच

यस्य संकल्पते छोको नारदस्य प्रकीर्तने। मन्ये स गुणसम्पन्नो बृह्दि तन्मम पृच्छतः॥ ३ ॥

उप्रसेन योळे—जनार्दन । सब छोग जिनके गुणांका कीर्तन करनेकी इच्छा रखते हैं, वे नारदजी मेरी समक्षमें अवस्य उत्तम गुणांते सम्पन्न हैं, अतः मैं उनके गुणांके विषयमें पृछता हूं, तुम भुक्षे वताओ ॥ ३ ॥

वासुदेव उवाच कुकुराधिपयान् मन्येश्टणुतान् मे विवक्षतः । नारदस्य गुणान् साधृन् संक्षेपेण नराधिप ॥ ४ ॥

श्रीकृष्णने कहा — कुकुरकुळके स्वामी । नरेश्वर । मैं नारदके जिन उत्तम गुणोंको भागता और बानता हूँ। उन्हें छंभपे बताना चाहता हूँ । आप ग्रह्में उनका श्रवण कीजिये ॥ ४ ॥

न चारित्रनिमिचोऽस्याहंकारो देहतापनः। अभिन्नश्रुतचारित्रस्तसात् सर्वत्र पूजितः॥ ५॥

नारदर्जीमें शास्त्रज्ञान और चरित्रव्छ दोनों एक साथ सयुक्त हैं। फिर भी उनके मनमें अपनी सचरित्रताके कारण

तिनक भी अभिमान नहीं है। वह अभिमान शरीरको सतस करनेवाला है। उसके न होनेते ही नारदजीकी सर्वत्र पूजा

अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥

पाते हैं और न सक्षम ही ॥ २५॥

नास्य देवा न गन्धवी न पिशाचा न राक्षसाः।

पदमन्ववरोहन्ति प्राप्तस्य परमां गतिम् ॥ २५ ॥

अनुसरण न देवता कर पाते हैं न गन्धर्व, न पिशाच कर

परमगतिको प्राप्त हुए उस ज्ञानी महात्माके पदका

( प्रतिष्ठा ) होती है ॥ ५ ॥

अरितः क्रोधचापल्ये भयं नैतानि नारदे। अदीर्घसूत्रः शुरुश्च तस्मात् सर्वत्र पूजितः॥ ६॥

नारदर्शिमं अमीति, क्रोष, चपलता और मय-ये दोष नहीं हैं, वे दीर्षस्त्री (किसी कामको विलम्बते फरनेवाले या आलगी) नहीं हैं तथा धर्म और दया आदि फरनेमें बढ़े ग्रुरबीर हैंं; हंगीलिये उनका सर्वत्र आदर होता है।। ६।। उपास्यो नारदी वार्ट वाचि नास्य व्यतिक्रमः। कामतो यदि वा लोभात् तस्मात् सर्वत्र पृजितः॥ ७॥

निश्चय ही नारद उपावना करनेके योग्य हैं। कामना या छोमचे भी कभी उनके द्वारा अपनी बात पळटी नहीं जाती; इसीळिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है॥ ७॥ अभ्यात्मविधितत्त्वका झानतः शको जितेन्द्रियः। प्रदेखुश्च सत्यवादी च तस्मात् सर्वत्र पूजितः॥ ८॥

वे अध्यात्मशास्त्रके तत्वज्ञ विद्वात्, क्षमाज्ञीळ, शक्तिमाज्ज, ब्रितेन्द्रिय, वरळ और सत्यवादी हैं । इसीळिये वे सर्वज्ञ पूजे जाते हैं ॥ ८ ॥

तेजसा यशसा बुद्ध्या ज्ञानेन विनयेन च । जन्मना तपसा बुद्धस्तसात् सर्वत्र पूजितः॥ ९ ॥

नारदजी तेज, खुद्धि, यश, शान, विनय, जन्म और तपस्याद्वारा भी सबसे बढ़े चढ़े हैं; हसीलिये उनकी सर्वत्र पूजा होती है ॥ ९ ॥

सुरािलः सुससंवेदाः सुभोजः खादरः शुचिः। सुवाक्यश्राप्यनीर्ध्यश्र तस्मात् सर्वत्र पृजितः ॥ १० ॥

वे सुर्योक, सुखसे सोनेवाले, पवित्र मोबन करनेवाले, उत्तम आदरके पात्र, पवित्र, उत्तम वचन बोलेनेवाले तथा ईष्योंने रहित हैं; इसीलिये उनकी सर्वत्र पूजा हुई है ॥१०॥ कल्याणं कुसते बाढं पापमस्मित्र विद्यते। न प्रीयते परानर्थेस्तसात् सर्वत्र पृजितः ॥ ११ ॥

वे खुले दिलसे सबका कल्याण करते हैं। उनके मनमें लेशमात्र भी पाप नहीं है । दूसरोंका अनर्थ देखकर उन्हे प्रसन्नता नहीं होती; इसीलिये उनका सव जगह सम्मान होता है ॥ ११ ॥

वेदश्रतिभिराख्यानैरर्धानभिजिगीषति तितिक्षरनवज्ञाता तस्मात् सर्वत्र पूजितः॥१२॥

नारदजी वेदों और उपनिषदीकी, श्रतियों तथा इतिहास-पुराणकी कथाओद्वारा प्रस्तुत विषयोंको समझाने और सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं। वे सहनशील दो हैं ही, कमी किसी-की अवज्ञा नहीं करते हैं; इसीलिये उनकी सर्वत्र पूजा होती है ॥ १२ ॥

समत्वाच प्रियो नास्ति नाप्रियश्च कथंचन । मनोऽनुकुलवादी च तसात् सर्वत्र पृजितः ॥ १३॥

वे सर्वत्र समभाव रखते हैं; इसिलये उनका न कोई प्रिय है और न किसी तरह अप्रिय ही है। वे मनके अनुकृळ बोलते हैं, इसलिये सर्वत्र उनका आदर होता है ॥ १३ ॥ बहुश्रुतश्चित्रकथः पण्डितोऽलालसोऽशरः ।

अदीनोऽक्रोधनोऽलुब्धस्तसात् सर्वत्र पूजितः ॥१४॥

वे अनैक शास्त्रोंके विद्वात् हैं और उनका कया कहनेका हंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ ही लालवा और शठताका भी अभाव है। दीनता, क्रोब और छोम आदि दोषसे वे सर्वया रहित हैं; इसीलिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है॥ १४॥

नाथैं धने वा कामे वा भूतपूर्वोऽस्य वित्रहः। दोषाश्चास्य समुच्छिन्नास्तसात् सर्वत्र पूजितः॥ १५॥

धनः अन्य कोई प्रयोजन अथवा कामके विषयमें नारद-जीका पहले कभी किसीके साथ कलह हुआ हो, ऐसी वात नहीं है । उनमे समस्त दोषींका अभाव है इसीलिये उनका सब जगह आदर होता है ॥ १५ ॥

श्रुतवाननृशंसवान् । **दृढभक्तिर्**निन्द्यातमा चीतसम्मोहदोषश्च तसात् सर्वत्र पूजितः॥१६॥ उनकी मेरे प्रति हद भक्ति है। उनका हदय ग्रुद्ध है।

वे विद्वान् और दगाल हैं। उनके मोह आदि दोष दूर हो गये हैं। इसीलिये उनका सर्वत्र आदर है ॥ १६ ॥ असकः सर्वभृतेषु सकात्मेव च छक्यते। अदीर्घसंशयो चाग्मी तसात् सर्वत्र पूजितः ॥ १७ ॥

वे सम्पूर्ण प्राणियोंमें आविक्ति रहित हैं; फिर मी आसक हुए से दिखायी देते हैं। उनके मनमें दीर्घकालदक कोई अ नहीं रहता और वे बहुत अच्छे वक्ता हैं। इसीलिये

समाधिनीस्य कामार्थे नात्मानं स्तौति कहिंचित्। अनीर्पर्मेदसंवादस्तसात सर्वत्र पतितः॥१८॥

उनका मन कभी विषयभोगोंमें स्थित नहीं होता और वे कमी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं । किसीके प्रति ईप्यां नहीं रखते तथा सबसे मीठे वचन बोलते हैं। इसीलिरे उनस सर्वत्र आदर होता है ॥ १८ ॥

लोकस्य विविधं चित्तं प्रेक्षते चाप्यकत्सयन् । संसर्गविद्याक्षरालस्तात् सर्वत्र पृजितः ॥ १९ ॥

सारदती लोगोंकी नाना प्रकारकी चित्तकृतिको देखते और समझते हैं। फिर भी किसीकी निन्दा नहीं करते। रिष्ठ का संसर्ग कैसा है ! इसके जानमें वे यहे निपुण हैं। इसीन्ये वे सर्वत्र पूजित होते हैं ॥ १९ ॥

नासयत्यागमं कंत्रित् खनयेनोपजीवति ! अवन्ध्यकालो वश्यातमा तस्मात् सर्वत्र पूजितः॥ २०॥

वे किसी शास्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते । अपनी नीतिके अनुसार जीवन-थापन करते हैं । समयको कमी व्यर्ष नहीं गुँवाते और मनको वश्में रखते हैं। इसीलिये वे सर्वत्र सम्मानित होते हैं ॥ २० ॥

कृतस्रमः कृतप्रश्लो न च तृप्तः समाधितः। नित्ययुक्तोऽप्रमक्तश्च तसात् सर्वत्र पृतितः ॥ २१ ॥ उन्होंने योगाम्यासके लिये बड़ा परिश्रम किया है।

उनकी बुद्धि पवित्र है । उन्हें समाधित कभी तृति नहीं होती । वे कर्तन्य-पालनके लिये सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते हैं। इसीलिये सर्वत्र पूजे जाते हैं ॥२१॥ नापत्रपश्च युक्तश्च नियुक्तः ध्रेयसे परैः। अभेचा परगुह्यानां तसात् सर्वत्र पूजितः॥ २२॥

नारदजी निर्छज नहीं हैं । दूसरीकी मलाईके छिपे सदा उद्यत रहते हैं; इसीलिये दूसरे लोग उन्हें अपने कस्याणकारी कार्योमे लगाये रखते हैं तथा वे विश्वेत गुप्त रहस्त्रको वर्री प्रकट नहीं करते हैं। इसीलिये उनका सर्वत्र सम्मान होता है॥ न हृज्यत्यर्थकाभेषु नालामे तु व्ययत्यि। स्थिरवृद्धिरसकात्मा तसात् सर्वत्र पूजितः॥ २३॥

वे धनका लाम होनेसे प्रसन्न नहीं होते और उसने न मिलनेसे उन्हें दुःख भी नहीं होता है। उनकी बुद्धि खर और मन आसक्तिरहित हैं; इसीलिये वे सर्वत्र पृतित हुए हैं ॥

तं सर्वगुणसम्पन्नं द्शं ग्रुचिमनामयम्। कालई च प्रियई च कः प्रियं न करिप्यति ॥ २४॥ वे सम्पूर्ण गुणींसे सुमोभितः कार्यकुगलः पवित्रः नीरोगः

समयका मूल्य समझनेवाले और परम प्रिय आत्मतत्वके जता हैं; फिर कौन उन्हें अपना प्रिय नहीं चनाचेगा ! ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि चासुदेवीग्रसेनसंवादे त्रिताद्विकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६० ॥ उनकी सर्वत्र पूजा होती है || १७ || इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोहायर्गपर्वमे श्रीकृष्ण और उप्रसेनका संवादियमक दौसीठीसमें अध्याय पूरा हुआ।२३०॥

# एक्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

शुकदेवजीका प्रश्न और व्यासजीका उनके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कालका खरूप वताना

युधिष्ठिर उवाच

आयन्तं सर्वभूतानां ज्ञातुमिञ्छामि कौरव। ध्यानं कर्म च काछं च तथैवायुर्युगे युगे ॥ १॥

युधिप्रिरने पूछा—कुफ्तन्दन । अब में यह जानना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भृतींकी उत्पत्ति किससे होती हैं ! उन-का अन्त कहाँ होता है ! परमार्थकी प्राप्तिके लिये किसका ध्यान और किस कर्मका अनुष्टान करना चाहिये ! कालका क्या स्तरूप हैं ! तथा भिन्न-भिन्न युगोंमें मनुष्योंकी कितनी आख होती है ! ॥ १ ॥

लोकतस्त्रं च कारस्त्यंन मृतानामागति गतिम्। सर्गधा निधनं चैव कुत एतत् प्रवर्तते॥ २॥

मै छोकका तत्व पूर्णरुपते जानना चाहता हूँ । प्राणियों-के आवागमन और खष्टि-प्रलय किससे होते हैं १ ॥ २ ॥ यदि तेऽसुग्रहे धुद्धिरसमस्विह सतां चर । एतद्भवन्तं पृच्छामि तद्भवान् प्रववीतु मे॥ ३ ॥

संपुरुषोमें श्रेष्ठ पितामह । यदि आपका इमलोगीपर अनुग्रह करनेका विचार है तो मैं यही बात आपसे पूछता हूँ। आप मुझे बताइये ॥ ३॥ पुचै हि कथियाँ श्रुत्वा भुगुआपितमूत्त्वमम् ।

पूर्व हि कथित श्रुत्वा भृगुभावितमुत्तमम्। भरद्वातस्य विवर्षेसतो मे बुद्धिरुत्तमा॥ ४॥ पङ्के व्हार्षे भरद्वानके प्रति भृगुनीका जो उत्तम

पहण मधात्र भरदानक भात स्थुनाका जा उत्तम उपदेश हुआ था। उसे आपके भुँदंसे सुनकर मुझे उत्तम दुद्धि प्राप्त हुई थी ॥ ४ ॥

जाता परमधर्मिष्ठा दिन्यसंस्थानसंस्थिता। वर्तो भूयस्तु पृच्छामि तद् भवान् वक्तमहंति॥ ५ ॥

मेरी इदि परम धर्मिष्ठ एवं दिव्य स्थितिमें स्थित हो गयी थी; इसीळिये फिर पूछता हूँ। आप इस विषयका वर्णन करनेकी कुपा करें।। ५॥

मीष्म उवाच

अज्ञ ते वर्तियेष्येऽहमितिहासं पुरातनम्। जमौ यद् भगवान् च्यासः पुत्राय परिपृच्छते ॥ ६ ॥

भीप्पातीने कहा--पुधिष्ठिर ! इस विपयमें भगवात् ज्यासने अपने पुत्रके पूछनेपर जो उपदेश दिया या, बही प्राचीन इतिहास मैं हुद्दाऊँगा ॥ ६ ॥ अधीत्य वेदानखिळान् साङ्गोपनिषद्स्तया । अन्विच्छानीष्ठिकं कर्मे धर्मनैपुणदर्शनात् ॥ ७ ॥

ष्ठाणाष्ट्रीपायनं व्यासं पुत्रो तैयासिका ह्यकः। पप्रच्छ संदेहिममं छित्रधर्मार्थसंदायम्॥ ८॥ अर्ज्जो और उपनिपर्दोग्रहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके व्यासपुत्र शुकरेवने नैष्ठिक कर्मको जाननेकी इच्छारे

अपने पिता श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासकी धर्मज्ञानिषप्यक निपुणता देखकर उनसे अपने मनका संदेह पूछा । उन्हें यह विश्वास या कि पिताजीके उपदेशसे मेरा धर्म और अर्थविषयक सारा संशय दूर हो जायगा ॥ ७-८ ॥

श्रीशुक्त उवाच

मृतवामस्य कर्तारं कालहाने च निश्चयम् । ब्राह्मणस्य च यत् कृत्यं तद् भवान् वकुमहेति॥ ९ ॥

श्रीगुकरेबजी बोले-पितानी ! समस प्राणिसम्रदाय-को उत्पन्न करनेवाला कौन है १ कालके ज्ञानके विषयमें आपका क्या निश्चय है १ और ब्राह्मणका क्या कर्तव्य है १ ये सब यार्ते आप बतानेकी क्रपा करें ॥ ९ ॥

मीष्म उचाच तस्मै प्रोबाच तत् सर्चे पिता पुत्राय पुच्छते । अतीतानागते विद्वान् सर्चेशः सर्वेधर्मवित् ॥ १० ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्।भूत और भविष्यके शाता तथा सम्पूर्ण धर्मोंको जाननेवाले सर्वश्र विद्वान् पिता व्यासने अपने पुत्रके पूछनेपर उसे उन सब वातींका इस प्रकार उपदेश किया॥ १०॥

व्यास उवाच

अनायन्तमज्ञं दिश्यमज्ञरं ध्रुवमन्ययम् । अप्रतक्यमविक्षेयं ब्रह्माये सम्प्रवर्तते ॥ ११ ॥ व्यासजी योळे---येटा ! एष्टिके आरम्भमं अनादिः

अनन्तः अजन्तः दिन्यः अजर-अमरः ध्रुवः अविकारीः अतन्त्रं और जानातीत ब्रह्म ही रहता है ॥ ११ ॥

> काष्टा निमेपा दश पञ्च चैव त्रिशतु काष्टा गणयेत् कळां ताम् । त्रिशतकळ्ळापि भवेत्महर्ती

भागः कलाया दश्यमश्च यः स्यात्॥ १२ ॥
(अव कालका विभाग इस प्रकार समझना चाहिये) प्रद्रह
निमेवकी एक काष्ठा और तीस काष्ठाकी एक कला गिननी चाहिये
तीस कलाका एक ग्रहुर्त होता है। उचके साथ कलाका दसकों
भाग और सम्मिल्जि होता है अर्थोत् तीस कला और तीन
काशका एक ग्रहुर्त होता है अर्थोत् तीस कला और तीन
काशका एक ग्रहुर्त होता है ॥ १२ ॥

विशासुहर्ते तु भवेदहश्च प्रविश्व संख्या सुनिभः प्रणीता । मासः स्मृतो पाच्यहनी च विश्वात्

संवत्स्वरो द्वादशमास उक्तः ॥ १३॥ वीध प्रहृतंका एक दिन-रात होता है। महर्षिनेनि दिन और रात्रिके प्रहृतोंकी सस्या उतनी ही बतायी है। तीध रात-दिनका एक मास और बारह मासेंका एक सससर बताया गया है॥ १३॥ संवत्सरं हे त्वयने वदन्ति संख्याविदो दक्षिणमत्तरं च ॥ १४ ॥

विद्वान् पुरुष दो अयनीको मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं । वे दो अयन हैं-उत्तरायण और दक्षिणायन ॥ अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुपलौकिके। रात्रिः खप्ताय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः॥१५॥

मनुष्य ग्रेकके दिन-रातका विभाग सूर्यदेव करते हैं । रात प्राणियोंके सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये ॥ पित्र्ये राज्यहुनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः । शकोऽहः कर्मचेष्टायां कृष्णः खप्नाय शर्वरी ॥ १६ ॥

मनुष्योंके एक मासमे पितरोंका एक दिन-रात होता है। शुक्लपक्ष उनके काम-काज करनेके लिये दिन है और कृष्णपक्ष उनके विश्रासके लिये रात है ॥ १६॥ हैं बाज्यहर्नी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद् दक्षिणायनम्॥ १७॥

मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंके एक दिन-रातके बरायर है, उनके दिन-रातका विभाग इस प्रकार है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि ॥ १७॥ थे ते राज्यहुनी पूर्व कीतिंते जीवलौकिके। तयोः संख्याय वर्षात्रं घाह्ये बक्ष्याम्यहःक्षपे ॥ १८ ॥ पृथक संवत्सराग्राणि प्रवश्याम्यनुपूर्वशः। कते चेतायुगे चैव द्वापरे च कलौ तथा॥ १९॥

पहले मनुष्योंके जो दिन-रात बताये गये हैं। उन्हींकी धंख्याके हिसाबसे अब मै ब्रह्माके दिन-रातका मान वताता हूं । साथ ही सत्ययुगः नेताः द्वापर और कलियुग—इन न्वारी युगोंकी वर्ष-संख्या भी अलग-अलग बता रहा हूं॥ चत्वार्योद्यः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्। तस्य तावच्छती संध्या संध्यांश्रश्च तथाविधः ॥२०॥

देवताओं के चार हजार वर्षोंका एक सत्ययुग होता है। सत्ययुगमे चार सौ दिन्य वर्षोंकी संध्या होती है और उतने ही वर्षोंका एक संध्याश भी होता है। ( इस प्रकार सत्ययुरा अडतालीस सौ दिन्य वर्षीका होता है ) ॥ ततस्त्रिष् ।

इतरेष ससंध्येषु संध्यांशेषु एकपादेन हीयन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ २१ ॥ संध्या और संध्यांशींसहित अन्य तीन युगींमें यह

( चार हजार आठ सौ वर्षोंकी ) संख्या क्रमशः एक एक चौयाई घटती जाती है\* || २१ || प्तानि शाश्वताँल्लोकान् धारयन्ति सनातनान् । पतद् ब्रह्मविदां तात विदितं ब्रह्म शाश्वतम् ॥ २२॥

 अर्थात् संध्या और संध्याशोमहित त्रेतायुग छत्तीस सौ वर्षोका, द्वापर चौवीस सौ वर्षोका और कल्छियुग बारह सी वधींका होता है।

ये चारों सुग प्रवाहरूपहे सदा रहनेवाले सनातन छोकोंको धारण करते हैं। तात । यह युगात्मक काल हल-वेत्ताओंके सनातन ब्रह्मका ही न्वरूप है ॥ २२ ॥

चतुष्पात सक्छो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे। नाधर्मेणागमः कश्चित परस्तस्य प्रवर्तते ॥ २३ ॥

सत्ययुगमे सत्य और धर्मके चारी चरण मीजद रहते हैं—उस समय सत्य और धर्मका प्राप्त पालन होता है उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्मसे समुक्त नहीं होता। उसका उत्तम रीतिसे पाछन होता है ॥ २३ ॥ इतरेष्वागमाद् धर्मः पादशस्त्ववरोप्यते। 11 58 11

चौर्यकानृतमायाभिरधर्मश्चोपचीयते अन्य युगोंने शास्त्रोक्त धर्मका क्रमशः एक-एक चरण

क्षीण होता जाता है और चोरी। असत्य तथा छल कपट आदिके द्वारा अधर्मकी चृद्धि होने लगती है॥ २४॥ सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्पशतायुवः। अरोगाः

कृते त्रेतायुगे त्वेषां पादशो हसते वयः ॥ २५ ॥ सत्ययुगके मनुष्य नीरोग होते हैं। उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध होती हैं तथा वे चार सी वर्षोंकी आयुवाले होते हैं। त्रेतायुग आनेपर उनकी आयु एक चीपाई घटकर तीन सौ वर्षोंकी रह जाती है। इसी प्रकार द्वारामें दो सी और कलियुगमें सी वर्षोंकी आयु होती है ॥२५॥

चेदचादाश्चानुयुगं हसन्तीतीह सः श्रुतम्। आयूंषि चाशिपश्चैव घेदस्यैव च यत्फलम् ॥ २६॥

त्रेता आदि युर्गोमे वेदींका स्वाध्याय और मनुष्यींकी आयु घटने लगती है। ऐसा सुना गया है। उनकी कामनाओं-की विद्धिमें भी वाधा पडती है और वेदाच्ययनके फल्में भी

न्यूनता आ जाती है ॥ २६ ॥ अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे। अन्ये कल्यिंगे नृणां युगहासातुस्पतः॥२७॥ युरोंकि हासके अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और

कलियुगमे मनुष्योंने धर्म भी मिल-भिल प्रकारने हो जाते हैं। तपः परं इतयुगे चेतायां शानमुत्तमम्। द्वापरे यज्ञमेवाह्द्यानमेकं कलौ सत्ययुगमें तपस्थाको ही सबसे बड़ा धर्म माना गण

है। त्रेतामे ज्ञानको ही उत्तम वताया गया है। द्वारर्पे यज्ञ और कळियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है॥ पतां द्वादशसाहस्रीं युगाल्यां कवयो विदुः।

सहस्रपरिवर्ते तत् बाह्यं दिवसमुच्यते॥२९॥ इस प्रकार देवताओंके बारह हजार वर्षोता एक

चतुर्युग होता है} यह विद्वानॉकी मान्यता है। एक सहस चतुर्युगको ब्रह्मका एक दिन वताया जाता है ॥ २९॥ रात्रिमेतावर्ती चैव तदादी विश्वमीश्वरः। प्रलये ध्यानमाविर्य सुप्वा सोऽन्ते विवुद्धयते ॥३०॥

इतने ही युगोंकी उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिनके आरम्भमें संवारकी सृष्टि करते हैं और रातमें जब प्रखयका समय होता है। तब सबको अपनेमें लीन करके योगनिद्राका आश्रय छे सो जाते हैं। फिर प्रलय-का अन्त होने अर्थात् रात वीतनेपर वे जाग उठते हैं॥ सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्रहाणो र्पात्रं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ३१ ॥

एक इजार चतुर्थमका जो ब्रह्मका एक दिन बताया गया है और उतनी ही वहीं जो उनकी रात्रि कही यथी है।

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि गुकानुप्रदने एकप्रिशद्धिकद्विपाततमोऽध्यायः ॥ २३। ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोक्षधर्मपर्वमें शुक्रका अनुप्रश्रविषयक

दो सौ इक्तीसर्वे अध्याय पुरा हुआ ॥ २३९ ॥

#### द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः च्यासजीका ग्रुकदेवको सृष्टिके उत्पत्ति-क्रम तथा सुगधर्मीका उपदेश

व्यास उवाच

मस तेजोमयं शकं यस्य सर्वमिदं जगत्। पकस्य ब्रह्मभृतस्य इयं स्थावरजङ्गमम्॥१॥

ध्यासजी कहते हैं-वेटा | तेजोमय बहा ही सबका बीज है, उसीसे यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है । उस एक ही ब्रह्में खावर और नज़म दोनोंकी उत्पत्ति होती है॥ बहुर्मुखे विवुद्धः सन् सृजतेऽविद्यया जगत् । अत्र एव महद्भतमाशु व्यक्तात्मकं मनः ॥ २ ॥

पहले कह आये हैं। ब्रह्माजी अपने दिनके आरम्भमें जागकर अविद्या (त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके ) द्वारा सम्पूर्ण बगत्की सृष्टि करते हैं । सबसे पहले महत्तत्व प्रकट होता है। उसरे स्थूल सृष्टिका आधारभूत मन उत्पन्न होता है॥ अभिभृयेह चार्चिष्मद्व्यस्जत्सप्त मानसान् । दुरगं वहुधागामि प्रार्थनासंशयात्मकम्॥ ३॥

उस मनकी दूरतक गति है तथा वह अनेक प्रकारसे गमनागमन करता है। प्रार्थना और संश्यवृत्तिशाली वह मन चैतन्यसे समुक्त होकर सम्पूर्ण पदार्थीको अभिमृत करके वात मानस ऋषियाँकी सृष्टि करता है ॥ ३ ॥ मनः सृष्टि विक्रुवते चोद्यमानं सिस्क्ष्या। आकाशं जायते तस्मात् तस्यशब्दं गुणं विदुः॥ ४ ॥

 इन सप्तर्षियोंके नाम इस प्रकार हैं— मरीचिरिक्सिश्चात्रि पुरुक्त्यः पुरुद्दः मृतुः। वसिष्ठ इति सप्तेते मानसा निर्मिता हि ते॥

(महा० शान्ति० १४०। ६९) मरीचि, लड़िरा, अति, पुलस्य, पुलद्द, अतु और विरिष्ठ--ये सातों महर्षि तुम्हारे ( ब्रह्माजीके ) द्वारा ही अपने मनसे ारवे हुए है।

ţ

फिर सृष्टिकी इच्छाचे प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारकी स्रष्टि करता है। उससे आकाशकी उत्पत्ति होती है। आकाश-का गुण 'शब्द' माना गया है ॥ ४ ॥ भाषाशात् तु विकुर्वाणात् सर्वगन्धवहः श्रुचिः। वलवाञ्जायते वायुस्तस्य स्पर्शो गुणो भतः॥ ५ ॥

उसको जो लोग ठीक ठीक जानते हैं। वे ही दिन और रात

खुजते च महद्वतं तसाद् व्यक्तात्मकं मनः ॥ ३२ ॥

अक्षय स्वरूपको मायारे विकारयक्त वनाते है फिर महत्तरवको

उत्पन्न करते हैं । तत्पश्चात् उससे स्थूल जगत्को धारण

रात्रि समाप्त होनेपर जामत हुए ब्रह्माजी पहले अपने

अर्थात कालतत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ ३१ ॥

करनेबाले मनकी उत्पत्ति होती है।। ३२ ॥

प्रतिबद्धो विकरुते ब्रह्माक्षय्यं क्षपाक्षये।

तत्पश्चात् जन आकाशमें विकार होता है। तन उससे पवित्र और सम्पूर्ण गन्धोंको वहन करनेवाले वलवान् धायु-दत्तका आविर्माव होता है । उसका गुण 'स्पर्च' माना गया है ॥ ५ ॥

वायोरपि विक्कवीणाज्ज्योतिर्भवति भाखरम् । रोचिष्णु जायते शुक्षं तद्रूपगुणमुच्यते॥ ६॥

फिर वायुमें भी विकार होता है और उसते प्रकाशपूर्ण अग्नि-तत्त्व प्रकट होता है। वह अग्नि-तत्त्व चमचमाता हुआ एवं दीप्तियान है । उमका गुण (रूप) बताया जाता है ॥ ज्योतिषोऽपि विकुर्वाणाद् भवन्त्यापो रसात्मिकाः। अद्भ्यो गन्धवहा भूमिः सर्वेषां सृष्टिरुच्यते ॥ ७ ॥

फिर अग्नि-तत्त्वमें विकार आनेपर रसमय जल-वन्नकी उत्पत्ति होती है । जलसे गन्यका बहन करनेवाली प्रवीका प्रादुर्मीव होता है। इस प्रकार पञ्चमहाभूतोंकी सृष्टि बतायी जाती है।। ७।।

गुणाः सर्वस्य पूर्वस्य प्राप्तुवन्त्युत्तरोत्तरम् । तेषां यावद् यथा यसतत्तत्तत्त्त्त्वत्गुणं स्मृतम्॥ ८॥

पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने पूर्ववर्ती सभी भूतोंके गुण घारण करते हैं। इन सन भूतोंमेंसे चो भूत जितने समयतक जिस प्रकार रहता है, उसके गुण मी उदने ही समयतक रहते हैं ॥ ८ ॥ उपलम्याप्तु चेद्गन्धं केचिद् ब्र्थुरनैषुणात्।

प्रथिन्यामेव तं विद्याद्यां वायोश्च संश्रितम् ॥ ९ ॥

यदि कुछ मनुष्य जलमें रान्य पाकर अयोग्यतावन यह कहने लगें कि यह जलका ही गण है तो उनका वह कथन मिथ्या होगाः क्योंकि गन्य वास्तवमें पृथ्वीका गुण है। अतः उसे प्रथ्वीमें ही स्थित जानना चाहिये । जळ और वासुमें तो वह आगन्तककी भाँति स्थित होता है॥ ९॥ एते सप्तविधातमानो नानावीर्याः पृथक पृथक । नाशक्तवन् प्रजाः स्रष्टमसमागम्य कृत्स्वशः ॥ १० ॥

ये नाना प्रकारकी शक्तिवाले महत्तत्वः मन (अहंकार) और पञ्चसूक्ष महाभूत-सात पदार्थ पृथक पृथक रहकर जबतक सब-के-सब मिल न सके। तबतक उनमें प्रजाकी सृष्टि करनेकी शक्ति नहीं आयी ॥ १० ॥ ते समेत्य महात्मानो हान्योन्यमभिसंश्रिताः।

शरीराश्रयणं प्राप्तास्ततः पुरुष उच्यते ॥ ११ ॥ परत ये सातों व्यापक पदार्थ ईश्वरकी इच्छा होनेपर

जब एक दूसरेसे मिलकर परस्पर सहयोगी हो गये। तब भिन्न-भिन्न शरीरके आकारमे परिणत हुए। उस शरीर-नामक पुरमे निवास करनेके कारण जीवातमा पुरुष कहलाता है। शरीरं श्रयणाद भवति मृतिमत् घोडशात्मकम्।

तमाविद्यन्ति भतानि महान्ति सह कर्मणा ॥ १२ ॥

पञ्च स्थूल महाभूत, दस इन्द्रियाँ और मन-इन सोल्ह तत्त्वींसे शरीरका निर्माण हुआ है। इन सबका आश्रय होनेके कारण ही देहको शरीर कहते हैं । शरीरके उत्पन्न होनेपर उसमें जीबोंके मोगावशिष्ट कर्मोंके साथ सूक्त महाभूत प्रवेश करते हैं ॥ १२॥

तपसश्चरणाय सर्वभतान्यपादाय आदिकर्ता स भूतानां तमेवाहः प्रजापतिम् ॥ १३॥

भूतोंके आदि कर्ता ब्रह्माजी ही तपस्याके लिये समस्त सूक्ष्म भूतोंको साथ लेकर समष्टि शरीरमे प्रवंश करके स्थित होते हैं। इसलिये मुनिजन उन्हे प्रजापति कहते हैं II स वै सुजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। ततः स स्जाति ब्रह्मा देवर्षिपित्मानवान् ॥ १४ ॥ लोकान् नदीः समुद्रांश्च दिशः शैलान् वनस्पतीन्। वयःपशुमृगोरगान् । <del>जरकिन्नररक्षांसि</del> अन्ययं च न्ययं चैव द्वयं स्थावरजङ्गमम् ॥ १५॥

तदनन्तर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियोकी सृष्टि करते हैं | वे ही देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नरः राक्षसः पञ्चः पक्षीः मृग तथा स्पोंको मी उत्पन्न करते हैं। अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चराचर प्राणियोंकी सृष्टि भी उन्होंके द्वारा हुई है ॥ १४-१५॥ तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सुष्ट्यां प्रतिपेदिरे। तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ १६॥

पर्वकरपकी सृष्टिमें जिन प्राणियोद्वारा जैसे क्ये हिरो गये होते हैं। दूसरे कर्लोमें वारंवार जन्म लेनेवर व उन पूर्वकृत कमोंकी वासनारे प्रमावित होनेके कारण हैते ही कर्म करने छगते हैं ॥ १६॥

हिंबाहिंसे सृदुकरे धर्माधर्मावतानते। तद्भाविताः प्रपद्मते तसात् तत् तस्य रोचते ॥ १७॥ एक जन्ममें मनुष्य हिंसा अहिंसा। कोमलता-प्रदोग्ता।

धर्म-अधर्म और एच-झुठ आदि जिन गुणी या होपाँही अपनाता है; दूसरे जन्ममें भी उनके सस्कारींसे प्रभावित होकर उन्हीं गुणोंको वह पसद करता और वैसे ही कार्यमि लग जाता है ॥ १७॥

महाभूतेषु नानात्वमिन्द्रियार्थेषु मतिंषु। विनियोगं च भतानां धातैय विद्धात्युत ॥ १८॥

आकाश आदि महाभूतींमें। गन्द आदि विपयीमे तथा देवता आदिकी आकृतियोंमे जो अनेकता और भिन्नता है तथा प्राणियोंकी जो भिन्त-भिन्त कार्योंमें नियुक्ति है। इन सबका विधान विधाता ही करते हैं ॥ १८ ॥

केचित् पुरुषकारं तु प्राहुः कर्मसु मानवाः। दैवमित्यपरे विष्राः खभावं भृतचिन्तकाः॥ १९॥

कुछ छोग कर्मोंकी सिडिमें पुरुपार्थको ही प्रधान मानते हैं। दसरे बाह्मण दैस्को प्रधानता देते हैं और भूत-स्वभावको ही कार्यसिदिया नास्तिकगण कारण बताते हैं॥ १९॥

पौरुषं कर्म दैवं च फलवृत्तिः खभावतः। त्रय एतेऽपृथग्भृता न विवेकं हु केवन ॥२०॥ कुछ विद्वान् कहते हैं कि पुरुषार्थ, दैव और म्यमावते

अनुग्रहीत कमं—इन तीनोंके सहयोगसे फलकी विदि होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्यभाषक होते हैं। इनका अलग-अलग होना कार्यकी विदिका हेतुनहीं होनाहै || एतमेव च नैवं च न चोमे नात्मे न च।

कर्मस्या विषयं वृगुः सत्त्वस्थाः समद्दीतः॥११॥ कर्सवादी इस विषयमें यह पुरुपार्य ही कार्यवायर है।

ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं है। अर्थात् पुक्यार्थ नहीं, देव कारण है, यह भी नहीं कहते । दोनों मिलकर नार्वसिंदिक हेतु हैं। यह भी नहीं कहते और दोनों नहीं हैं। यह भी नहीं कहते हैं । तात्पर्य यह है कि वे इस विषयमें दुछ निश्चय नहीं कर पाते 🐉 परंतु जो सत्त्वस्वरूप परमात्मामं स्थि हुए योगी हैं, वे समदर्शी हैं अर्थात् गम (बस) के ही कारण मानते हैं ॥ २१॥

तपो निःथ्रेयसं जन्तोस्तस्य मूलं शमो दमः। तेन सर्वोनवाप्नोति यान् कामान् मनसेच्छति॥ २२॥ त्तप ही जीवके कल्याणका मुख्य सायन है। तरका त्न

है श्रम और दम । पुरुष अपने मनसे जिन-जिन कामन जै

को पाना चाहता है। उन सबको वह तपस्याने प्राम कर लेता है॥ २२॥

हेता है || २२ ||
तपसा तदबाप्रोति यद्भूतं स्जते जगत् |
स तद्भवश्च सर्चेषां भूतानां भवति प्रभुः || २३ ||
तपस्याते वह उत परमात्मत्रचाको भी प्राप्त कर होता
है, जिससे इस जगत्की स्तृष्टि होती है | तपसे परमात्मस्रस्य
होकर मतुष्य समस्त प्राणियापर अपना प्रभुत्व स्थापित
करता है || २३ ||

न्नृषयस्तपसा वेदानध्येषन्त दिवानिशम् । अनादिनिधना विद्या वागुत्रुण स्वयम्भुवा ॥ २४ ॥

तपके ही प्रमावते महर्षिंगण दिन रात वेदोंका अध्ययन करते थे। तपःशक्तिते सम्पन्न होकर ही ब्रह्माजीने आदि-अन्तते रहित नेदमयी वाणीका प्रथम उच्चारण किया॥२४॥ भ्रष्ट्रपीणां नामघेयानि याश्च वेदेषु खुष्टयः। नानारूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्॥ २५॥ वेदशन्देश्य प्वादौ निर्मिमीते स ईश्वरः।

श्चिषिके नाम, वेदोक सृष्टिक्रमके अनुसार रचे हुए सब पदार्थोके नाम, प्राणियोके अनेकविष रूप तथा उनके कर्मोका विधान—यह सब कुछ वे ऐश्वर्यशाली प्रजापति सृष्टिके आदिकालमें वेदोक्त घट्टोंके अनुसार ही रचते हैं॥ २५३॥ नामधेयानि चर्षाणां याद्य वेदेसु सृष्ट्यः॥ २६॥ शर्वर्यन्ते सुजातानामन्येभ्यो विद्धाल्यनः।

वेदोंमें ऋषियोंके नाम तो हैं हो। स्पृष्टिमें उत्पन्न हुए सव पदायोंके भी नाम हैं। अजन्मा ब्रह्माबी अपनी रात्रिके अन्तमें अर्थात् नृतन स्पृष्टिके प्रभातकालमें अपने द्वारा रचे वाये सभी पदार्थोंका दूसरोके लिये नाम-निर्देश करते हैं॥ २६३॥ नामभेदतपःक्रमेयक्षास्थ्या लोकस्विद्धयः॥ २०॥

किर मझाशीने ऋग्वेद आदिके नाम, वर्ण और आश्रम-के मेद, तप, श्रम, दम (कुन्कू-चान्द्रायणादि नत), कर्म (कथ्यो-पासन आदि नित्य-कर्म) और ज्योतिष्टोम आदि यज बनाये। ये नाम आदि लैकिक सिदियाँ हैं॥ २७॥ आत्मसिदिद्वस्तु चेदेषु पोच्यते दशभिः क्रमीः।

यदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेदव्हिंकिः। तदन्तेषु यथायुक्तं क्रमयोगेन छक्ष्यते॥ २८॥

आत्मा (के मोधा) की विद्धित तो वेदों में दर्ज उपायो-द्वारा बतायी जाती है। जो गहन (दुर्जोध) ब्रह्म वेदवाक्यों-में बेददर्शी विद्यानोंद्वारा वर्णित हुआ है और वेदान्तवचनोंमें जिवका स्पष्टरूपये वर्णन किया गया है। वह क्रमयोगये खक्षित होता है।। २८॥

कर्मजोऽयं पृथग्भाचो इन्द्रयुक्तोऽपि देहिनः। तमात्मसिद्धिर्विद्यानाज्ञहाति पुरुषो वळात्॥ २९ ॥

देहाभिमानी जीवको जो यह पृथक्-पृथक् शीत-उष्ण आदि इन्द्रीका भोग प्राप्त होता है। वह कर्मजनित है। मनुष्य तत्त्वज्ञानके द्वारा उस हुन्द्रभोगको त्याग देता है तथा ज्ञानके ही बख्ये आत्मोग्रेडि (मोछ) प्राप्त कर खेता है। हे ब्रह्मणी चेदितच्ये चान्द्रबह्म परं च यत्। शुद्धकृष्टि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥ ३०॥ ब्रह्मके दो खरूप जानने चाहिये-एक शब्द ब्रह्म और

दूधरा परव्रहा, जो शब्द व्रहा अर्थात् वेदका पूर्ण विहान् है। वह सुगमताले परव्रहाका साम्राकार कर लेता है।। ३०॥ आलस्मयहाः क्षत्राध्य द्विपंद्याविदाः स्मृताः। परिचारयकाः स्ट्रहास्तु तपोयचा हिजातयः॥ ३१॥ व्राह्मणेके लिये तप ही यस है। क्षत्रियंके लिये हिंसा

ब्राह्मणोक क्रिय तप हो यह है, क्षात्रयाक लिय हिरा-प्रधान थुद्ध आदि ही यह हैं, कैम्प्योंके लिये पूत आदि हिंक्यकी आहुति देना ही यह है और ख़दीके लिये तीनों क्योंकी देवा हो यह है ॥ ११॥

त्रेतायुगे विधिस्त्वेप यज्ञानां न छते युगे। द्वापरे विष्ठवं यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा॥ ३२॥ यह यर्गोका विधान नेतायुगमे ही याः सत्ययुगमें नहीं।

यह वर्गका विचान त्रतायुगम हा या तत्ययुगम नहा । द्वापरचे क्रमशः छीण होते हुए यरु कलिथुगमें छत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

अपृथम्धर्मिणो मत्यां ऋक्सामानि यजूंषि च । काम्या इष्टीः पृथग् दष्टा तवोभिस्तप एव च ॥ ३३ ॥

चत्ययुगमें अद्वैत वर्षेमें निष्ठा रखनेवाळ मनुष्य भूरचेद्रः समवेद और यजुर्वेद तथा तकाम दृष्टियोंको ज्ञानरूप तपस्था-से मिल देखकर उन सन्को छोड़ केवळ ज्ञानरूप तपस्थामें दी खंळग्न होते हैं॥ ३३॥

वेतायां तु समस्ता ये प्राहुरासन् महावळाः । संयन्तारः स्थावराणां जङ्गमाना च सर्वदाः ॥ ३४ ॥ वेतायुगमें जो महानली नरेश प्रकट हुए थे, वे सन्-के-

खन समस्त चराचर प्राणियोजे नियन्ता ये ॥ ३४ ॥ त्रेतायां संहता वेदा यक्षा वर्णाश्रमास्तया । संरोधादायुषस्त्वेते भ्रदयन्ते द्वापरे युगे ॥ ३५ ॥

त्रेतायुगमें वेदः यज्ञ और वर्णाभ्रम-धर्म प्रव्यवस्थितरूपवे पालित होते येः परद्ध द्वापरयुगमें आयुक्ती न्यूनता होनेसे लोगोंमें उनके पालनका उत्साह कम हो गया-चे वेद यज्ञ आदिये न्युत होने लगे ॥ ३५॥

हहयन्ते न च हहयन्ते वेदाः कलियुगेऽखिलाः । उत्सीदन्ते सयकाश्च केवलाधर्मपीडिताः ॥ ३६ ॥

किंखुग आनेपर तो कहीं वेदोंका दर्शन होता है और कहीं नहीं होता है । उर समय केवल अधर्मेंखे पीढ़ित होकर यह और वेद छप्त हो जाते हैं ॥ ३६ ॥

साध्याय, गाईस्थ्य, सध्यावन्दनादि, क्वच्छ्चान्द्रायणादि, यह, पूर्ववर्म, चोव, दान, गुरुशुम्र्या और समापि—-ये दस क्रमराग है।

कृते युगे यस्त धर्मो ब्राह्मणेप प्रदृश्यते। आत्मवत्स्र तपोवत्स्र श्रुतवत्स्र प्रतिष्ठितः ॥ ३७ ॥

सत्ययुगमें जिस चारो चरणींवाले धर्मकी चर्चा की गयी है। वह अन्य युर्गीमे भी मनको बशमे रखनेवाले तपस्ती एवं वेद-वेदान्तोंके शाता ब्राह्मणोंमें प्रतिष्ठित देखा जाता है ॥ ३७॥ सधर्मवतसंयोगं यथाधर्मे यगे विक्रियन्ते खधर्मस्था वेदवादा यथागमम् ॥ ३८॥

सत्ययुगमें मनुष्य स्वभावके अनुसार यज्ञः वत और तीर्याटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युगर्ने वेदवादी एवं स्वधर्मनिष्ठ पुरुष शास्त्रके कथनातुसार धर्मके हाससे विकारकी प्राप्त होते हैं ॥ ३८॥

यथा विश्वानि भृतानि बृष्टया भृयांसि प्रावृषि । सज्यन्ते जङ्गमस्थानि तथा धर्मा युगे युगे ॥ ३९॥

जैसे वर्षाकालमे जलकी वर्षा होनेसे स्थावर और जड़म समस्त पदार्थ बुद्धिको प्राप्त होते हैं और वर्षा बीतनेपर उनका हार होने लगता है। उसी प्रकार प्रत्येक युगमें धर्म और अधर्मकी शृद्धि एवं हास होते रहते हैं ॥ ३९॥ यथर्तेष्वत्रलिङ्गानि नानारूपाणि दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्महरादिप्र ॥ ४० ॥

जैसे वसन्त आदि ऋतुओंने फूळ और फळ आदि नाना प्रकारके ऋतुचिह्न दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न ऋतओंमें

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्यणि मोक्षधर्मपर्वणि ह्यकालप्रश्वे द्वात्रिशद्धितततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥

जन चिहोंका दर्शन नहीं होता। उसी प्रकार ब्रह्मा, विणु और महेश्वरमें भी स्रष्टिः रक्षा और महास्की शक्तियाँ वर्मी न्यून और कमी अधिक दिखायी देती हैं ॥ ४० ॥ विहितं कालनानात्वमनादिनिधनं कीतिंतं तत्प्रस्तात् ते तत्स्ते चाचि चप्रजाः॥ ४१ ॥

स्वयं ब्रह्माजीने ही सत्यपुना, नेता आदिके रूपमें शह-भेदका विधान किया है। वह अनादि और अनन्त है। वह काल ही लोककी साथ और संहार करता है । वेटा ! यह दात में तमने पहले ही बता खुका हूं ॥ ४१ ॥

दथाति प्रभवे स्थानं भूतानां संयमो यमः। स्वभावेतेव वर्तन्ते इन्ड्युकानि भूरिशः॥४२॥

काल ही सम्पूर्ण प्राणियोंको संयम और नियममें रहाने-वाला है । वही उनकी उत्पत्तिके लिये स्वान धारण करता है । सारे प्राणी स्वभावते ही द्वन्द्वीते यक्त होकर अत्यन्त कष्ट पाते हैं ॥ ४२ ॥

सर्गकालकिया घेदाः कर्ता कार्य कियाफलम् । प्रोक्तं ते पत्र सर्वं वै यन्मां त्वं परिप्रच्छसि ॥ ४३ ॥

बेटा | तुमने सुझरे जो कुछ पूछा था। उसके अनुसार मैंने तम्हे सृष्टिः कालः कियाः वेदः कर्ताः कार्य तथा किया-फल आदि सब विषय यहा दिये ॥ ४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत ग्रोह्मधर्मपूर्वमें शकदेवजीका अनुप्रधनिषयक दो सी बत्तीसवॉ अध्याय परा हुआ ॥ २३२ ॥

## त्रयस्त्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

ब्राह्मप्रलय एवं महाप्रलयका वर्णन

च्यास उवाच प्रत्याहारं तु चक्ष्यामि शर्वर्यादौ गतेऽहनि ।

यथेवं क्ररुतेऽध्यात्मं सुसूक्ष्मं विश्वमीश्वरः॥ १ ॥ ध्यासती कहते हैं-वेटा ! अब मैं यह बता रहा हैं कि ब्रह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्म होनेके पहले ही किस प्रकार इस सृष्टिका लय होता है तथा लोकेश्वर ब्रह्माजी स्थूल जगत्को अत्यन्त सूहम करके इसे कैंसे अपने मीतर लीन कर हैते हैं १ ॥ १ ॥

दिवि सूर्यस्तथा सप्त बहन्ति शिखिनोऽचिषः। सर्वमेतत् तदाचिभिः पूर्णं जाज्यस्यते जगतः॥ २ ॥

जब प्रलयका समय आता है। तन आकाशमें ऊपरते सर्व और नीचेरे अग्निकी रात ब्बालाएँ संसारको भसा करने लगती हैं। उस समय यह सारा जगत् न्वालाओं वि व्यास होकर जाञ्बल्यमान दिखायी देने रुगता है ॥ २ ॥ पथिव्यां यानि भूताति जङ्गमानि ध्रुवाणि च । वान्येवाये प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ॥ ३ ॥

भवलके जितने भी चराचर प्राणी हैं। वे सर पहले ही दग्व होकर पृथ्वीमें एकाकार हो जाते हैं॥ ३॥ तसः प्रलीने सर्वसिन् स्थावरे जहमे तथा। निर्जुक्षा निस्तृणा भूमिर्दश्यते कुर्मपृष्टयत् ॥ ४ ॥ तदनन्तर स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण प्राणियोंके लीन हो दाने

पर तृण और बृझोंते रहित हुई यह भूमि कड़्एकी बीटनी दिखायी देने लगती है ॥ ४ ॥

भूमेरपि गुणं गन्धमाप वाददते यदा। यासगन्या तदा भूमिः प्रस्यत्वायं कल्पते ॥ ५ ॥ त्तरश्चात् जव जल पृथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर हेन

है। तन गन्पदीन हुई पृथ्वी अपने कारणमृत जन्में रीन हो जाती है ॥ ५॥

थापस्तत्र प्रतिष्टन्ति अर्मिमत्यो महाखनाः। सर्वमेवेदमापूर्य तिप्रन्ति च चरन्ति च ॥ ६ ॥ फिर तो जल गम्भीर शब्द करता हुआ चारों जोर उनर

पड़ता है और उसमें उत्ताल तरद्वें उद्देन तगती हैं । वर् रुम्पूर्ण विश्वको अपनेमें निमग्न करके लहराता रहता है ॥६॥ अपामपि गुणं तात ज्योतिराददते यदा। आपस्तदा त्वासगुणा ज्योतिः पूपरमन्ति वै॥ ७॥ वस्त । तदनन्तर तेज जलके गुण रसको ग्रहण कर छेता

है और रसहीन जल तेजमें लीन हो जाता है ॥ ७ ॥ यदाऽऽदित्यं स्थितं मध्ये गृहन्ति शिखिनोऽर्चिपः। सर्वमेवेदमिविभिः पूर्णे जाज्यत्यते नभः॥ ८॥

उस समय जब आगकी रुपटें स्र्यंको अपने भीतर करके चारों ओरते दक लेती हैं। तब सम्पूर्ण आकाश ज्वालाओंते व्यास होकर प्रज्वलित होता-सा जान पड़ता है ॥ ८ ॥ ज्योतिषोऽपि गुणं रूपं वायुराददते यदा। प्रशास्यति ततो ज्योतिर्वायदीध्यते महान्॥ ९॥

फिर तेजके गुण रूपको वायुतस्य ग्रहण कर छेता है। इससे आग शान्त हो जाती है और वायुमें मिल जाती है। तत्र वायु अपने महान् वेगसे सम्पूर्ण आकाशको धुव्य कर हालती है।। ९।।

ततस्तु खनमासाद्य वायुः सम्भवमात्मनः । सध्योर्व्यं च तिर्यंक् च दोधवीति दिशो दश ॥ १० ॥ वह बड़े जोरसे हरहराती और अपने वेगसे उत्पन्न आवाज-

को फैलाती हुई अपर-नीचे तथा इचर-उचर दसों दिशाओं में

चलने छगती है ॥ १० ॥ बायोरिप गुर्ण स्पर्शमाकारां प्रसते यदा।

प्रशास्त्रति तदा वायः खं त तिष्ठति नादवत् ॥ ११ ॥ इसके बाद आकाश वायुके गुण स्पर्शको भी अस छेता है। तब बायु शान्त हो जाती और आकाशमें मिल जाती है; फिर तो आकाग महान् शब्दने युक्त हो अकेटम ही रह

जाता है ॥ ११ ॥ श्रह्मप्रसारपरीमगन्धं न च सर्वेळोकप्रणदितं खं त तिष्ठति नादवत्॥१२॥

उसमें रूप: रस: गन्ध और स्पर्शका नाम भी नहीं रह जाता । किसी भी मूर्त पदार्थकी सत्ता नहीं रहती। जिसका शब्द सभी छोकोंमें निनादित होता था। वह आकाश ही केवल शब्द गुणसे युक्त होकर शेष रहता है ॥ १२ ॥ आकाशस्य गुणं शब्दमभिव्यकात्मकं मनः। मनसी व्यक्तमव्यक्तं ब्राह्मः सम्प्रतिसंदरः ॥ १३ ॥

तत्मश्चात दृश्य प्रपञ्चको व्यक्त करनेवाला मन आसाशके गुण शब्दकी, जो मनसे ही प्रकट हुआ था। अपनेमें छीन कर केता है । इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त ( महस्तत्व ) का

इति स्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुप्रकृते जयस्त्रिशहशिकद्विशततमोऽत्यायः॥ २३३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वेमें शुक्का अनुप्रश्रविषयक दो सौ तैतीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३३ ॥

चतुर्स्विशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

बाह्यणोंका कर्त्तच्य और उन्हें दान देनेकी महिमाका वर्णन

व्यास उवाच भूतप्रामे नियुक्तं यत् तदेतत् कीर्तितं मया। बाह्मणस्य तुयत् कृत्यं तत् ते वस्यामि तच्छुणु ॥ १ ॥ ब्यासजी कहते हैं—नेटा ! दुमने भूतसमुदायके

ब्रह्मके मनमें रूप होना ब्राह्म प्ररूप कहलाता है ॥ १३ ॥ वदारमगुणमाविदय मनो ग्रसति चन्द्रमाः।

चन्द्रमस्यूपतिष्ठते ॥ १४॥ मनस्युपरते चापि महाप्रलयके समय चन्द्रमा व्यक्त मनको आत्मगुणमें

प्रविष्ट करके स्वयं उसको अस हैते हैं। तब मन उपरत (शान्त) हो जाता है। फिर वह चन्द्रमार्मे उपस्थित रहता है ॥ १४ ॥ तंतु कालेन महता संकल्पः कुरुते वशे।

चित्तं प्रसति संकर्णं तच ज्ञानमनुत्तमम् ॥ १५ ॥

दस्रधात् एकस् ( अन्यक्त मन ) दीर्वकालमें उस व्यक्त-मनसहित चन्द्रमाको अपने वशीभृत कर लेता है और समष्टि बढ़ि संकल्पको यस लेती है। उसी बढ़िको परम उत्तम ज्ञान माना गया है || १५ ||

कालो गिरति विज्ञानं कालं वलमिति श्रतिः। वलं कालो असति त तं विद्वान् कुरुते वशे ॥ १६ ॥

सननेमें आया है कि काल शान ( नमष्टि चुद्धि ) की वस लेता है। शक्ति उस कालको अपने अधीन कर लेती है। फिर महाकाल शक्तिको और परवस महाकालको अपने अधीन

कर लेता है ॥ १६ ॥ आकाशस्य यथा घोषं तं विद्वान् कुरुतेऽऽत्मनि । तदब्यकं परं यहा तच्छाश्वतमनुत्तमम्।

एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मैन प्रतिसंचरः॥१७॥ जिस प्रकार आकाश अपने गुण शन्दको आत्मसात् कर लेता है। उसी प्रकार बद्ध महाकालको अपनेमें विलीन कर लेता है । वह परव्रहा परमात्मा अञ्चलः, सनातन और सर्वी-त्तम है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंका लय होता है और सबके खयका अधिष्ठान परवदा परमातमा ही है ।। १७ ॥ यथावत कीतितं सम्यगेवमेतदसंशयम् ।

वोध्यं विद्यामयं इष्टा योगिभिः परमात्मभिः ॥ १८॥ इस प्रकार परभारमखरूप योगियोंने इस ज्ञानमय बोध्य-वस्त्रका साक्षारकार करके इसका यथार्थरूपसे वर्णन किया है।

यह उत्तम जान निः मंदेह ऐसा ही है ॥ १८ ॥ प्वं विस्तारसंक्षेपी ब्रह्माव्यक्ते पुनः पुनः। युगसाहस्रयोरादावहोरात्रस्तथैव

इस प्रकार बारवार अव्यक्त परब्रह्ममे सृष्टिका विस्तार और छव होता है ! ब्रह्माजीका दिन एक हजार चतुर्जुगका होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। यह बात पहले ही बता दी गयी है ॥ १९॥

₩0 40 ₹--- ₹ --

विषयमें जो प्रश्न किया था। उसीके उत्तरमें मैंने यह सब बताया है। अब मैं तुम्हे ब्राह्मणका जो कर्तव्य है, वह बता रहा हुँ, सुनो ॥ १ ॥

जातकर्मप्रभत्यस्य कर्मणां दक्षिणावताम्। क्रिया स्थादासमावृत्तेराचार्ये वेदपारमे ॥ २ ॥

ब्राह्मण-बालकके जातकर्मसे लेकर समावर्तनतक समस्त संस्कार वेदोके पारङ्गत विद्वान् आचार्यके निकट रहकर सम्पन्नहोने चाहिये और उनमे समुचित दक्षिणा देनी चाहिये॥ अधीत्य चेदानखिलान् गुरुशुश्रूषणे रतः। गुरूणामनृणो भूत्वा समावर्तेत यङ्गवित् ॥ ३ ॥

उपनयनके पश्चात ब्राह्मण-बालक गुरुश्चश्रामें तत्पर हो सम्पूर्ण वेदीका अध्ययन करे। तत्पश्चात् पर्याप्त गुरु-दक्षिणा दे । गुरु-ऋणसे उन्मृण हो वह यज्ञवेत्ता बालक समावर्तन-संस्कारके पश्चात घर छोटे।। ३ ॥

आचार्येणाभ्यनुङातश्चतुर्णामेकमाश्रमम् आविमोक्षाच्छरीरस्य सोऽवतिष्ठेद यथाविधि॥ ४ ॥

तदनन्तर आचार्यकी आजा छेकर चारों आश्रमोंमेंसे किसी एक आश्रममें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार जीवनपर्यन्त रहे ( अथवा क्रमशः समी आश्रमीमें प्रवेश करे ) ॥ ४॥ प्रजासगैण दारैश्च ब्रह्मचर्येण वा पुनः। वने गुरुसकारो वा यतिथमेंण वा पुनः॥ ५॥

उसकी इच्छा हो तो स्त्री-परिम्नह करके ग्रहस्य-धर्मका पालन करते हुए सतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करे या वनमें रहकर वानप्रख-धर्मका आचरण करे अथवा गुरुके समीप रहे या सन्यास-धर्मके अनुसार जीवन व्यतीत करे ॥ ५ ॥

गृहस्थस्त्वेष धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते । यत्र पक्षकषायो हि दान्तः सर्वत्र सिध्यति ॥ ६ ॥

यह गृहस्थ-आश्रम सब धर्मोका मूल कहा जाता है। इसमे रहकर अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर जितेन्द्रिय प्रवक्तो सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

प्रजावाञ्श्रोत्रियो यज्वा मुक्त एव ऋणैस्त्रिभिः। अधान्यानाश्रमान् पश्चात् पृतोगच्छेत कर्मभिः॥ ७ ॥ गृहस्य पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ भूगुणसे, वेदोंका

स्वाध्याय करके ऋषि-ऋणते और यज्ञींका अनुष्ठान करके देव-भृणस छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणींते सक्त हो विहित कर्मोंका सम्पादन करके पवित्र बने । तत्पश्चात् दूसरे

आश्रमींमे प्रवेश करे ॥ ७ ॥

यत् पृथिन्यां पुण्यतमं विद्यात् स्थानंतदावसेत्। यतेत तस्मिन् प्रामाण्यं गन्तुं यशसि चोत्तमे ॥ ८ ॥

इस पृथ्वीपर जो खान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े। वहीं निवास करें । उसी खानमे रहकर वह उत्तम यशके विषयमें अपनेको आदर्श पुरुष बनानेका प्रयत्न करे ॥ ८॥ तपसा वा सुमहता विद्यानां पारणेन वा।

इ.स्यया चा प्रदानेवी विप्राणां वर्धते यहाः॥ ९ ॥ यावदस्य भवन्यस्मिन कीतिंठोंके यशस्करी।

तावत पुण्यकृतां लोकाननन्तान पुरुपोऽदन्ते ॥ १०॥

महान तप, पर्ण विद्याध्ययन, यज अथवा दान करनेने ब्राह्मणोंका यग बढता है । जबतक इस जगत्में यशको बढाने बाली उसकी कीर्ति बनी रहती है। तबतक वह पुण्यवानेंके अक्षय लोकोंमें निवास करके दिव्य सख भोगता रहता है ॥ अध्यापयेदधीयीत याजयेत यजेत न व्या प्रतिगृहीयात्र च द्यात् कर्यचन ॥ ११ ॥

ब्राह्मणको अभ्ययन-अध्यापन, यजन-याजन तथा दान और प्रतिग्रह—इन छः कर्मोका आश्रय लना चाहियः परत उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीगर करना

चाहिये। न व्यर्थ दान ही देना चाहिये॥ ११॥

याज्यतः शिष्यतो वापि कन्याया वा धनं महत् । यदाऽऽगच्छेद यजेद दद्यान्नैकोऽइनीयात् कथंचन ॥

यज्ञमान्से जिष्यसे अथवा कन्या-गुल्कसे सव महान् धन प्राप्त हो। तय उसके द्वारा यज करे। दान दे। अकेला किसी तरह उस धनका उपमोग न करे ॥ १२ ॥ गृहमावसतो हास्य नान्यत् तीर्थं प्रतिप्रहात् ।

चुदातुरव्भुश्रताम् ॥ १३॥ देवविंगितृगुर्वर्थे देवता, ऋषि, पितर, गुरु, दृद, रोगी और भूरो मनुष्योंको भोजन देनेके लिये गृहस्य ब्राह्मणको प्रतिग्रह

स्वीकार करना चाहिये। प्रतिप्रहक्षे निवा ब्राह्मणके लिये घन-

लग्रहका दूसरा कोई पवित्र सार्ग नहीं है ॥ १३॥

अन्तर्हिताधितप्तानां यथाशकि वुभूयताम्। देवानामतिराक्त्यापि देयमेपां कृताद्पि॥ १४॥ अहतामन्द्रस्पाणां नादेयं हास्ति किंचन । उच्चैःश्रवसमप्यर्वं प्रापणीयं सतां विदुः॥१५॥

जो दारिद्रथप्रस्त होनेके कारण लज्जासे छिपे-छिपे फिरते हैं तथा अत्यन्त सतप्त हैं। अथवा जो वथाशक्ति अपनी पारमार्थिक उन्नतिके लिये प्रयक्ष करना चाहते हैं। ऐसे भूरेची को उपार्जित धनमें वयाशिक हेना चाहिये। योग्य एवं पूजनीय ब्राह्मणींके लिये कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैछे सत्याजीके लिये तो उच्चै:श्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता है। यह श्रेष्ठ पुरुपीका मत है ॥ १४-१५ ॥

अनुनीय यथाकामं सत्यसंधी महावतः। स्वैः प्राणैब्रोह्मणप्राणान् परित्राय दिवं गतः ॥ १६॥

महान् व्रतचारी राजा सत्यस्घने इच्छानुसार अनुनय विनय करके अपने प्राणीद्वारा एक ब्राह्मणके प्राणीकी रखा की थी, ऐसा करके वे स्वर्गहोक्में गये थे ॥ १६ ॥ रन्तिदेवश्च सांकृत्यो घसिष्टाय महात्मने।

अपः प्रदाय शीतोष्णा नाकपृष्टे महीयते ॥ १७॥ संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने महात्मा विधन्नको झीत्रीण

जल प्रदान किया था। जिससे वे स्वर्गहोक्यें प्रतिष्ठित 🕻 🛭

आत्रेयरचेन्द्रदमनो हार्हते विविधं धनम्। वस्त्रा छोकान ययौ धीमाननन्तान स महीपतिः ॥१८॥ अत्रिवश्च बुद्धिमान राजा इन्द्रदमनने एक योग्य दाहाणको

नाना प्रकारके धनका दान करके अक्षय लोक प्राप्त किये थे ॥ शिविरौशीनरोऽहानि सतं च प्रियमौरसम्।

ब्राह्मणार्थमपाहत्य नाकप्रयुमितो उशीनरके पुत्र राजा शिविने किसी वाह्मणके लिये अपने

शरीर और प्रिय औरस पुत्रका दान कर दिया था। जिससे वे यहाँसे स्वर्गलोकमें गये थे ॥ १९॥

प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय नयने खके। ब्राह्मणायातुलां कीतिंमिह चामुत्र चार्नते ॥ २०॥

काशिराज प्रतदनने किसी ब्राह्मणको अपने दोनों नेत्र प्रदान करके इस लोकमें अनुपम कीति प्राप्त की और परलोकमे वे उत्तम सुख मोगते हैं ॥ २०॥

दिन्यमप्रशलाकं तु सौवर्ण परमर्खिमत्। छत्रं देवावृधो दस्वा सराष्ट्रोऽभ्यपतद् दिवम् ॥ २१ ॥

राजा देवावृधने आठ शलाकाओं (ताहियों) से युक्त सोनेका बना हुआ बहुमुख्य छत्र दान करके अपने देशकी प्रजाके साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥ २१ ॥

सांकृतिश्चतथाऽऽत्रेयः त्राप्येभ्यो ब्रह्म निर्मूणम्। षपदिक्य महातेजा गतो छोकान<u>न</u>त्तमान् ॥ २२॥

यत्रिवशमें उत्पन्न महातेजस्वी साकृति अपने शिष्यींको निर्मुण ब्रह्मका उन्देश देकर उत्तम छोकोंको प्राप्त हुए ॥ अम्बरीपो गर्चा दस्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रतापवान् । अर्वुदानि दशैकं च सराष्ट्रोऽभ्यपतद् दिवम् ॥ २३ ॥

प्रतापी राजा अम्बरीवने ब्राह्मणोंको न्यारह अर्बुद (एक अरव इस करोड़ ) गीएँ दानमें देकर देशवासियीं-सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥ २३ ॥

सावित्री कुण्डले दिव्ये शरीर जनमेजयः।

ब्राह्मणार्थे परिन्यज्य जग्मतुर्लोकमुत्तमम् ॥ २४ ॥ सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे और राजा जनमेजयने ब्राह्मणके लिये अपने शरीरका परित्याग किया था। इससे वे दोनों उत्तम लोकमें गये॥ २४॥ सर्वरत्नं वृपादभिंर्युवनाध्वः प्रियाः स्त्रियः। रम्यमावसर्थं चैव दस्वा खलोंकमास्थितः॥ २५॥

बृषदर्भके पुत्र युवनाश्व सव प्रकारके रत्न, अमीष्ट स्त्रियाँ तया मुरम्य गृह दान करके स्वर्गछोकमें निवास करते हैं॥ निमी राष्ट्रं च वैदेही जामदग्न्यो वसुन्धराम् । ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयश्चोवीं सपत्तनाम् ॥ २६॥

विदेहराज निमिने अपना राज्य और जमदन्निनन्दन परशुराम तथा राजा गयने नगरींसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणको दानमें दे दी थी॥ २६॥

अवर्षति च पर्जन्ये सर्वभूतानि भूतकृत्। वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ २७ ॥

एक बार पानी न बरसनेपर महर्षि वसिष्ठने प्राणियोंकी रुष्टि करनेवाले दसरे प्रजापतिके समान सम्पूर्ण प्रजाको जीवन-दान दिया था ॥ २७ ॥

करन्थमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा महतस्तथा। कन्यामङ्किरसे दस्वा दिवमाग्र जगाम ह ॥ २८॥ करन्धमके पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत्तने महर्षि अङ्गिराको

कन्यादान करके तत्काल स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था।। बहादचश्च पाञ्चाल्यो राजा बुद्धिमतां वरः।

निधि राहुं द्विजाग्रेभ्यो दत्त्वा लोकानवासवान् ॥ २९ ॥ बढिमानोंमें श्रेष्ठ पाञ्चाल राज ब्रह्मदत्तने उत्तम

ब्राह्मणीको शङ्किनिधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किये थे ॥ २९ ॥ राजा मित्रसहश्चापि वसिष्टाय महात्मने। मदयन्ती प्रियां दस्वा तया सह दिवं गतः॥ ३०॥

राजा मित्रसहने महात्मा विरुष्ठको अपनी प्यारी रानी मदयन्ती देकर उसके साथ ही म्वर्गलोकमें पदार्पण किया था।। सहस्रजिच राजविः प्राणानिष्टान् महायशाः ।

बाह्मणार्थं परित्यज्य गतो लोकानन्त्रत्तमान् ॥ ३१ ॥ महायशस्त्री राजर्षि सहस्रजित नाहाणके लिये अपने

प्यारे प्राणींका परिस्याग करके परम उत्तम छोकींमें गये॥ सर्वकामैश्च सम्पूर्ण दत्त्वा घेश्म हिरण्मयम्। सहलाय गतः स्वर्गे शतद्यस्त्रो महीपतिः ॥ ३२ ॥ महाराज शतव्यम्न मुद्रल ब्राह्मणको समस्त भोगीते सम्पन्न

सबर्णमय भवन देकर स्वर्गलोक्रमें गये थे ॥ ३२ ॥ नाम्ना च द्यतिमान् नाम शाल्वराजः प्रतापवान् । दस्वा राज्यमुचीकाय गतो लोकाननुत्तमान् ॥ ३३॥

प्रतापी शास्त्रराज गुतिमान्ने ऋचीकको राज्य देकर परम उत्तम लोक प्राप्त किये थे ॥ ३३ ॥ छोमपादश्च राजविः शान्तां दत्त्वा सुतां प्रभुः।

ऋष्यश्रद्धाय विषुळै। सर्वकामैरयुज्यत ॥ ३४॥ शक्तिशाली राजर्पि लोमपाद अपनी पुत्री शान्ताका ऋष्यशृङ्जसुनिको दान करके सब प्रकारके प्रचुर भोगींसे

सम्पन्न हो गये ॥ ३४॥ मदिराभ्वश्च राजपिंद्त्वा कन्यां सुमध्यसाम् । हिरण्यहस्ताय गतो छोकान् देवैरभिण्डुतान् ॥ ३५॥

राजपिं मदिराश्व हिरण्यहस्तको अपनी सुन्दरी कन्या देकर देववन्दित लोकोंमें गये थे ॥ ३५ ॥ दत्त्वा शतसहस्रं तु गवां राजा प्रसेनजित्।

सवत्सानां महातेजा गतो लोकाननुत्तमान् ॥ ३६॥ महावेजस्वी राजा प्रवेनजित्ने एक लाख सक्त्सा गौओं-का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किये थे ॥ २६॥

पते चान्ये च बहवो दानेन तपसैव च। महात्मानो गताः खर्गं शिष्टात्मानो जितेन्द्रियाः॥ ३७ ॥

ये तथा और भी बहुतसे शिष्ट स्वभाववाले जितेन्द्रिय

महात्मा दान और तपखाते खर्मछोक्में चुळे गये ॥ २७॥ तेपां प्रतिष्टिता कीर्तिर्याचत् ख्यास्यति मेदिनी । दानयक्षप्रजासर्गेरेते हि दिघमाप्तवन् ॥ २८॥

जनतक यह पृथ्वी रहेगी, तनतक उनकी कीर्ति एंसरें खिर रहेगी। उन सबने दान, यह और प्रजास्टिक क्षा सम्बोधिक प्राप्त किया था॥ ३८॥

हति श्रीमहामारते बान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुभन्ने चतुर्विशाद्धिकदिकाततमोऽप्यायः ॥ २३४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गते मोक्षधर्मपर्वमे शुकानुष्टमविषयक दो सौ बौतीसवी अध्याय प्रा हजा ॥२३५॥

### पत्रत्रिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

ब्राह्मणके कर्तव्यका प्रतिपादन करते हुए कालक्ष्य नदको पार करनेका उपाय वतलाना

व्यास उवाच

त्रयीं विद्यामवेक्षेत वेदेष्कामधाइतः। द्भुक्तामवर्णाक्षरतो यज्ञुपोऽधर्वणस्तथा॥१॥ तिष्ठत्येतेषु भगवान् षद्भु कर्मसु संस्थितः।

ह्यासजी कहते हैं — हेग । ब्राह्मणको चाहिये कि वेदोंसे बतायी गयी यथी विद्याः— 'अ उ म्' हन तीन अधरों है स्वन्य रखनेवाली प्रणविद्याका चिन्तन एवं विनात करें। वेदके छहीं अझींबाहित महुक् साम, युष्टु एवं अधर्यके सम्त्रोका स्वर-स्यज्ञनके तहित अध्ययन करें। क्योंकि यकन्याकन, अध्ययन-अध्ययन, दान और प्रतिग्रह—हम छा कर्मोंमें विराजमान भगवान् धर्म ही हम वेदोंमें प्रतिग्रित हैं। वेदवादेखु कुराला ह्यस्थात्मकुरालाख्य ये। १ ॥ स्वराच्यात्मकेता महाभागाः पद्यन्ति प्रसाप्ययो । युध्यं धर्मेण वर्तत कियां शिष्ट्यदाच्येत ॥ १ ॥

बोकोग वेदीके प्रवचनमें निपुण, अध्यात्मशानमें कुशक, सत्वगुणसम्प्रत और महान् मान्यशाली हैं, वे जगत्की छुष्टि और प्रकरको टीक-टीक जानते हैं। अदः ब्राह्मणको इस प्रकार भगीनुकूल वर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषोंकी मॉर्ति सदाचारका पाळन करना चाहिये ॥ १-२॥

असंरोधेन भूतानां वृत्ति लिप्सेत वै दिजः। अद्युव आगतविज्ञानः शिष्टः शास्त्रविचक्षणः॥ ४ ॥

हाक्षण किसी भी जीवको कष्ट न देकर उसकी स्नीविकाका हनन न करके अधनी जीविका चलानेकी इच्छा करें । संतोंकी वेवामें रहकर तत्कागन प्राप्त करें, क्युक्य बने और शास्त्रकी व्याख्या करनेमें कुशल हों ॥ ४ ॥

और शासको व्याख्या करनम कुचल हा ॥ ४ ॥ स्वधर्मेण क्रिया लोके कुबीला सत्यसंगरः । तिष्ठते तेषु गृहवान पट्सु कर्मसु स द्विजः ॥ ५ ॥

कात्मे अपने धर्मने अनुकूछ कर्म करे, चलप्रतिस बने। गृहस्य ब्राह्मणको पूर्वोक्त छः कर्मोमे ही स्थित रहना चाहिये॥ पश्चिमः सततं यहैः श्रह्णानो यजेत च। धरिमानप्रमचश्च दान्तो धर्मविदातमयान्॥ ६॥

सदा अद्यापूर्वक पञ्चमश्रायनोद्वारा परमातमाका पूजन सदा अद्यापूर्वक पञ्चमश्रायनोद्वारा परमातमाका पूजन करें। सदेदा वैर्च भारण करें। प्रभाद (अकर्तव्य कर्मको करने और कर्तव्य कर्मको अवश्वेत्वना करने) से बच्चे। इन्द्रियोंको और सर्वाय कर्मको अश्वेत दने और मनको भी अपने अश्वीत स्क्ले। विशे त्वस्य नदका पार करनका उपाय वतलाना वीतहर्षमदकोधो ब्राह्मणो नायसीदति । दानमध्ययनं यहस्तपो हीरार्जमं दमः॥ ७॥ पतिर्थियये तेजः पाप्मानं चापकपैति ।

जो शासण हर्ष, यद और फोफ्से रहित है, उने कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता है। दान, वेदाच्यवन, यन, तर, कजा, सरखता और हिन्द्रपर्धयम—हन स्तुणांसे प्राप्तण अपने तेजकी वृद्धि और पापका नाश करता है॥ ७३॥ यूतपापमा च मेधायी कच्चाहारी जितेन्द्रियः॥ ८॥ कामकोधी वही कृत्वा निर्नापेद् ब्रह्मणः पद्म ।

इस प्रकार पाप धुल जानेवर बुद्धिमान् ब्राह्मण स्वरगहार करते हुए इन्हियाँको जीते और काम तथा क्रोधको अधीन करके ब्रह्मपदको गात करनेकी इच्छा करे ॥ ८३ ॥ अर्मीख्य ब्राह्मणांखाचेंद् देवताः प्रपानेत च ॥ ९ ॥ चर्चथेदुहार्ती वार्च हिंसां चाधमेंसहिताम् ॥ एषा पूर्वगता बुद्धिब्रोह्मणस्य विधीयते ॥ १० ॥

अभिनं, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम एवं उनका पूजन करे। कहवी बात बुँहते न निकाले और हिंता न करें। कहवी बात बुँहते न निकाले और हिंता न करें। क्योंकि वह अवभेते युक्त है। यह ब्राह्मणके लिये परम्परागत हिंति (कर्तव्य) का विचान किया गया है। १९१०।। हानागमेन कर्माणि कुर्जन कर्मेष्ठ सिच्यति। एञ्जेन्द्रियज्ञलां घोरां लोभकृतां सुदुक्तराम्।। ११॥ मन्युपद्गामनामुख्यां नहीं तबति सुद्धिमान्। कालमम्युव्यतं पदयेजित्यमन्यन्तमोहनम्।। १२॥

क्रमोंक क्लको जानकर उनका अनुशान करतेरे अवस्य छिद्धं प्राप्त होती है। स्वारका जीवन एक सर्परर नदीके स्यान है। पाँच शानेद्रियाँ इस नदीका जल हैं। लोम क्रिनारा है। क्रोध इनके भीतर कीचढ़ है। इसे पार करना अत्यन्त कठिन है और इनके पेगको दाना अयन्त अपन्त है। स्यापि बुद्धिमान पुरुष इसे प्रार कर जाता है। प्राप्तियों के अत्यन्त मोहमें डाकनेवाल जल कटा आक्रमण करते कि जिस उपत है। इस वासको और स्वा ही हिंद रहे।। १६-१२।। सहसा विधिष्टदेन यहेनाधानिधानिना। स्वभावकोतसा कृत्युह्यते सतन जनात्॥ १३॥

जो महान् है। जो विधाताकी ही दृष्टिमें आ सकता है तथा जिसका बळ कहीं प्रतिहत नहीं होता। उस स्वपादम्य

षारा-प्रवाहमें यह सारा जगत निरन्तर बहता जा रहा है ॥ कालोवकेत महता वर्षावर्तेत संततम् । मासोर्सिणर्तवेगेत पक्षोलपतणेत च ॥ १४॥ **निमेपोन्मेवफेनेन** थहोरात्रजलेन च। कामग्राहेण घोरेण वेदराशप्रवेत च ॥१५॥ धर्मद्वीपेन भतानां चार्थकामजलेस च । **ऋतवाङ्गोक्षतीरेण** विहिंसातस्वाहिना ॥ १६॥ युगहदौधमध्येत ब्रह्मप्रायभवेत च । धात्रा खुप्रानि भताति कृष्यन्ते यससादनम् ॥ १७ ॥

कालस्यी महान् नद बह रहा है। इसमें वर्षस्थी मेंबरें सवा उठ रही हैं। महीने इसकी उचाल तरों हैं। श्राह वेग हैं। पख लता और तृण हैं। निमेष और उनमेष फेन हैं। दिन और रात जल-प्रवाह हैं। कामदेव मयकर प्राह है। वेद और यह नौका हैं। धर्म प्राणियोंका आश्रयमृत हों हि हो। अर्थ और काम जल हैं। सरमाएण और मोख दोनों किनारे हैं। हिंसास्त्री कुछ उस कालस्त्री मावहमें वह रहे हैं। युवा इस वे तया ब्रह्म ही उस कालस्त्री अरात करनेवाला पर्वत है। उसी प्रवाहमें पहकर विधातके रचे हुए समस प्राणी यसलोककी और खिंचे चले का रहे हैं। १५—१७॥ पतत प्रकामयैधींरा निस्तरन्ति मनोविषा: ।

ह्रवेर प्रचयतो हि कि कारिष्यत्त्यचेतसः॥१८॥ इडिमान् और धीर मतुष्य प्रशास्त्र गीकाशंद्वारा उठ कालनदके पार हो जाते हैं। जो बैशी मीकाशंधे रहित हैं, वे अविवेकी मतुष्य नया करेंगे १॥१८॥ उपपन्तं हि यत् प्राची निस्तरेन्नेतरो जनाः। इस्तो गुणदोषी हि प्राक्षः सर्वत्र पश्यति॥१९॥

विद्वान् पुरुष जो कालनदरे पार हो जाता है और अशानी भनुष्य नहीं पार होता है, यह-युक्तिमञ्जत ही है; स्वाँकि शानवान् पुष्प वर्तन गुण और दोषोंको तूरते ही देख केता है ॥ १९॥

संद्रायं स तु कामात्मा चलक्षिचोऽल्पचेतनः। अत्राक्षो न तरत्येनं यो ह्यास्ते न सःगच्छति॥ २०॥

कामनाओंमें ओठका चढार्जिय मन्दुद्धि एवं अशानी पुरुष सदेहमें पढ़ जानेके कारण कालनदको पार नहीं कर पाता तथा जो निस्चेष्ट होकर बैठ जाता है, वह मी उसके पार नहीं जा ककता ॥ २०॥

अप्रवो हि महादोपं मुह्यमानो नियच्छति। कामग्राहगृहीतस्य ज्ञानमप्यस्य न प्रयः॥ २१॥

विद्यक्ते पास ज्ञानसभी नौका नहीं है। वह मोहितवित्त मूढ मानव महान् दोषको प्राप्त होता है। कामरूपी प्राह्मे पीढ़ित होनेके कारण ज्ञान भी उपके लिये नौका नहीं बन पाता॥ २१॥

तसादुन्मज्ञनसार्थे भयतेत विचक्षणः। पततुन्मज्जनं तस्य यदयं ब्राह्मणो भवेत्॥ २२॥ इसकिये झुद्धिमान् पुष्ववको कालनद् या भवसागरसे पार होनेका अवस्य प्रयक्त करना न्ताहिये । उसका पार होना यही है कि वह वास्तवमें ब्राह्मण बन जाय अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे ॥ २२ ॥

अवदातेषु संजातस्त्रिसंदेहस्त्रिकर्मफूत् । तस्मादुम्प्रज्ञने तिष्ठेत् प्रष्नया निस्तरेद् यथा ॥ २३ ॥ उत्तम कुटमं उत्तश हुआ ग्राह्मण अध्यापनः याजन

और प्रतिमह-हन तीन कमोंको तंदेहकी दृष्टिये देखे ( कि कहीं इनमें आवक्त न हो जाकें ) और अध्ययन। यजन तमा दान-हन तीन कमोंका अवस्य पालन करे। यह जैसे भी हो प्रशाहार। अपने उद्धारका प्रयक्त करे। उस कालनदिस पार हो जाय॥ २३॥

संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । शाहस्यानन्तरा सिद्धिरिहलोके परत्र च ॥ २४ ॥

जियके वैदिक संस्कार विधिवत सम्पन हुए हैं, जो नियमपूर्वक रहकर मन और इन्द्रियोंपर विजय पा चुका है, उस बिक्ष पुरुपको इहलोक और परलोकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती ॥ २४ ॥

वर्तेत तेषु गृहचानकृद्धश्वनस्यकः । पञ्चभिः सततं वहीर्वेघसाशी वजेत च ॥ २५ ॥

यहस्य ब्राह्मण क्रोध और होप-हष्टिका त्याग करके पूर्वोक्त नियमोंके पाळनमें सलब रहे । नित्य पञ्चमहायजीका अनुष्ठान करे और यशशिष्ट अलका ही मोजन करे ॥ २५ ॥ सर्ता धर्मेण वर्तेत क्रियां शिएवदाचरेत् । असंरोधेन छोकस्य वर्तिर डिप्सेदगर्डिताम् ॥ २६ ॥

श्रेष्ठ पुरुषोंके धर्मके अनुसार चले और शिष्टाचारका पालन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करनेकी हच्छा करे। बिखसे दूसरे खोगोंकी जीविकाका हनन न हो और जिसकी

छोकमें निन्दा न होती हो !! २६ !! श्रुतिनिज्ञानतत्त्वज्ञः शिष्टाचारो विवक्षणः !

स्वधर्मेण क्रियाबांध्य कर्मणा सोऽध्यसंकरः॥ २०॥ ब्राह्मणको वेदका विद्वान्, तत्वकानीः स्टाचारी और चतुर होना चाहिये। वह अपने धमेके अनुसार कार्य करे, परतु कर्मद्वारा सकरता न कैलावे अर्थात् स्वधर्म और पर-धर्मका सम्मिश्रण म करे॥ २७॥

कियाबाञ्यह्थानो हिदान्तः प्राक्षोऽनस्यकः। धर्माधर्मिवरोषकः सर्वे तरति दुस्तरम्॥ २८॥

जो अपने घर्में अनुसार कार्य करनेवाला श्रद्धालुः मन और इन्त्रियोंको संयममें रखनेवाला, विद्वान, किसीके रोष न देखनेवाला तथा घर्म और अध्यमका विदेशका है, वह सम्पूर्ण दुःखींव पार हो जाता है॥ २८॥

घृतिमानप्रमस्थः दान्तो धर्मविदान्मवान् । वीतद्दर्षमद्रमाधो ब्राह्मणो नावसीदृति ॥ २९ ॥ जो वैदेवान्, प्रमादशुर्यः, जितेन्द्रियः, धर्मशः, मनसी तया हर्ष, मद और कोधने रहित है, वह ब्राह्मण कमी विषादको नहीं प्राप्त होता है ॥ २९॥

एषा पुरातनी चृत्तिक्रीह्मणस्य विधीयते। क्षानवस्वेन कर्माणि कुर्वेन् सर्वेत्र सिध्यति॥३०॥

यह ब्राह्मणकी प्राचीनकालंके चली आनेवाली वृत्तिका विधान किया गया है। शानपूर्वक कर्म करनेवाले ब्राह्मणको सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है॥ ३०॥

अधर्मे धर्मकामो हि करोति ह्यविचक्षणः। धर्मे वाधर्मेसंकारां शोचत्रिव करोति सः॥३१॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षवमँपर्वणि छुकानुप्रवने पञ्चित्रवद्धिकद्विवातनमेऽध्यायः ॥ २१५॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्यंत मोक्षवर्यपर्वनें गुकदेवका अनुप्रश्नविवयक दो सौ पेनीसर्वा अध्यायपृश हुआ ॥ २३५॥

धर्मे करोमीति करोत्यधर्म-मधर्मकामश्च करोति धर्मम्। उमे वालः कर्मणी न प्रजानन्

स जायते म्रियते चापि देही ॥ ३२.॥ जो मृद्ध है, वह धर्मकी इच्छा रखकर भी अधर्म करता है अथवा शोकमग्न-ता होकर अधर्मतुल्य धर्मका समादन करता है। मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जाननेते नारण में धर्म कर रहा हूँ? ऐसा समझकर अधर्म करता है और अधर्मकी इच्छा रखकर धर्म करता है, इस प्रकार अगन-पूर्वक दोनों तरहके कर्म करनेवाला देहधारी मनुष्य शरधार जन्म लेता और मरता है॥ ३१-३२॥

षट्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

ध्यानके सहायक योग, उनके फल और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन तथा सांख्य एवं योगके अनुसार ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति

व्यास उवाच

क्षथ चेद् रोचयेदेतदुष्टेत स्रोतसा यथा । एन्मरजंश्च निमरजंश्च झानवान् प्रववान् भवेत् ॥ १ ॥

च्यासजी कहते हैं—वरत | मनुष्य जिस प्रकार हुवता-उतराता हुआ जरूके प्रवाहमें बहता रहता है और यदि संगोगवश कोई नीका मिल गयी तो उचकी सहायतासे पार लगा जाता है। उसी प्रकार संसार-सागरमें हुवता-उतराता हुआ मानव यदि हस सकटसे ग्रुक्त होना चाहे तो उसे शानरूपी नीकाका आश्रय लेना चाहिये ॥ १॥

प्रष्ठया निश्चिता धीरास्तारयन्त्यवुधान् प्रवैः। नावुधास्तारयन्त्यन्यानात्मानं वा कथंचन॥ २॥

जिन्हे बुद्धिद्वारा तत्त्वका पूर्ण निश्चय हो गया है। वे धीर पुरुष अपनी ज्ञाननौकाद्वारा दूसरे अज्ञानवोंको भी भवसागर-से पार कर देते हैं। परंहु जो अज्ञानी हैं वे न तो दूसरोंको तार सकते है और न अपना ही किसी प्रकार उद्धार कर पाते हैं॥ २॥

छिन्नदोषो मुनिर्योगान् युको युक्षीत द्वादश । देशकर्मानुरागार्थानुपायापायनिष्ठ्ययः ॥ ३ ॥ चक्षुराहारसंहारैर्मनसा दर्शनेन च ।

समाहितचित्त सुनिको चाहिये कि वह द्वदपके राग आदि दोषोंको नष्ट करके योगमे सहायता पहुँचानेवाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चल्लुप, आहार, सहार, मन और दर्शन-इन बारह योगोंका आश्रव ले ध्यानयोगका अभ्याम करे ।। ३५ ॥

# ध्यानयोगके सायककी ऐसे स्थानपर आसन ट्यान चाहिये, जो समतल और पिनेश्र हो। निर्जन वन, गुफा या ऐसा ही नीई पकान स्थान ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है। ऐसे

यञ्छेद् वाद्यानसी युद्धया य इञ्छेन्छानमुत्तमम्॥ ४ ॥ क्षानेन यञ्छेदातमानं य इञ्छेञ्छानितमात्मनः।

को उत्तम शान प्राप्त करना चाहता हो। उसे मुद्रिके द्वारा मन और वाणीको जीतना चाहिये तथा को अपने लिये श्वान्ति चाहे। उसे शानदारा मुद्रिको परमात्मामे नियम्बित करना चाहिये ॥ ४५॥

पतेषां चेदनुद्रष्टा पुरुपोऽपि सुदारणः॥ ५॥ यदि वा सर्वेवेदक्षो यदि वाप्यनुचो हितः। यदि वा धार्मिको यन्वा यदि वा पापरुत्तमः॥ ६॥

स्यानपर आसन कगानेको देशयोग कहते हैं । आहार-विहार, चेहा, सोना और जागना—ये सब परिमित और नियमानु होने चाहिये । यही कर्मनामक योग है । परमात्मा एवं उसकी प्राप्तिने साथनोमें तीन अनुराग रखना अनुरागयोग कहलाना है। देवल जानद्रवह सामग्रीको ही रखना अर्थवोग है। ध्यानोपवोगी आसनसे देठना जपाययोग है। संसारके विषयों और सगे-मन्वन्थियोने आयनि तथा ममता हटा छेनेको सपाययोग नहते हैं । गुरु और वेटशान हे वचनीपर विश्वास रखनेका नाम निध्ययोग दे । वसुरी नामिश्च-के अध्यमापगर स्थिर करना चहुयोंग है। गुढ और मानिस भोजनका नाम है आहारयोग । विषयों शे और दोनेवारी स्ट इन्द्रियोंकी स्वासाविक प्रवृत्तिको रोकना महारयोग स्हलगाहै। सनको संकरप-दिकल्पसे रहित करके ण्काप्र करना मनोकेत हैं। क्रम, मृत्यु, बरा और रोग आदि दोनेठे समय महान् दुरा के दोशोंका वैराग्यपूर्वक दर्शन करना दर्शनयोग ई। जिसे सीतन हरा सिब्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन बारह चोगाँरा व्यवस्य अवस्थ्य करना चारिये।

यदि वा पुरुषव्याघ्रो यदि वा क्लेशधारितः । तरत्येवं महादुर्ग जरामरणसागरम् ॥ ७ ॥

मनुष्य अत्यन्त दारुण हो या सम्पूर्ण वेदोंका द्याता हो अथवा बात्रण होकर भी वैदिक्तजानते सून्य हो अथवा धर्म-परायण एव यक्कांळ हो या घोर पापाचारी हो अथवा पुरुर्यों-में सिंहके समान सूर्वीर हो या बड़े कृष्टसे जीवन धारण करता हो, वह यदि इन बारह योगोंका मलीमांति साक्षात्कार अर्थात् क्षान कर ले तो जरा-मृत्युके परम दुर्गम समुद्रसे पार हो जाता है। ५-७॥

एवं होतेन योगेन युद्धानो होवमन्ततः। अपि जिक्षासमानोऽपि शन्दब्रह्मातिवर्तते॥ ८॥

इस प्रकार सिद्धिपर्यन्त इस योगका अम्यास करनेवाला पुरुष यदि प्रसका निशास हो तो वेदोक्त सकाम कर्मोकी सीमाको लॉघ जाता है॥ ८॥

धर्मोपस्थो होबरूथ उपायापायकूवरः।
स्रवानाक्षः प्राणयुगः प्रहायुर्जीववन्धनः॥ ९ ॥
चेतनावन्धुरश्चारुश्चाचारप्रहनेमिमान् ।
दर्शनस्वर्शनवहो प्राणश्चवणवाहनः॥ १० ॥
प्रहानामिः सर्वतन्त्रप्रतीदो ज्ञानसारिकः।
क्षेत्रज्ञाधिष्टितो धीरः श्रद्धावमपुरुसरः॥ ११ ॥
स्रागस्कृमानुगःक्षेत्र्यः द्योचगो स्रानगोचरः।
जीवयको रथो दिक्यो वसलोके विराजते ॥ १२ ॥

यह योग एक सुन्दर रय है । धर्म ही इसका पिछला माग या नैडक है । जजा आवरण है । पूर्वोक्त उपाय और अपाय इसका क्र्यर है । अपानवायु धुरा है । प्राणवायु वृक्षा हैं । हुद्धि आयु है । जीवन वन्धन है । वितन्य यन्धुर है । सदाचार महण इस रयकी नेमि हैं । नेन, लचा, प्राण और अवण इसके वाहन हैं । प्रशा नामि है । सम्पूर्ण शास्त्र चावुक है । शान सारिय है । धेनश्च ( जीवातमा ) इसवर रयी यनकर नैठा हुआ है । यह रय धीरे-धीरे चलनेवाला है । अदा और इन्द्रियसमा इस रयके आगे-आगे चलनेवाले रक्षक है । यह त्यामकरी सहस गुण इसके अनुगामी ( गृष्ट-सक्षक ) हैं । यह मझल्यम रथ प्रयानके पवित्र मार्गपर चलता है । इस प्रकार वर्ष जीवातुक्त दिल्य रय प्रसालकेमें विराजमान होता है अर्थांत् इसके हारा जीवातमा परम्रस परमातमानो प्राप्त कर लेता है ॥ ९-१२ ॥

भय संत्वरमाणस्य रथमेवं युयुक्षतः। अक्षरं गन्तुमनस्रो विधि वस्यामि शावगम्॥१३॥

इस प्रकार योगरयपर आरूड हो वाधनकी इच्छा रखने-बाले तथा अविनाशी परब्रक्ष परमात्माको तत्काछ प्राप्त करने-की कामनाबाले साधकको जिस उपायसे शीत्र सफलता मिळती है, वह उपाय मैं बता रहा हूँ ॥ १३ ॥

सत या धारणाः कृत्स्ना वाग्यतः प्रतिपद्यते । पृष्ठतः पादर्वतश्चान्यास्तावत्यस्ताः प्रधारणाः ॥ १४ ॥ सापक वाणीका समम करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, बुद्धि और अहकारसम्मन्त्री सात धारणाओंको दिद्ध करता है। इनके विपयों ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्ध, शब्द, अहहति और निश्चय ) से सम्बन्धित सात प्रधारणाएँ इनकी पार्स्ववर्तिनी एवं पृष्ठवर्तिनी हैं॥ १४॥ क्रमशः पार्थिवं यद्म चायव्यं सं तथा प्रयः। च्योतियो यत् तदैभ्वयंमहद्धारस्य बुद्धितः। अव्यक्तस्य तथेश्वर्यं क्रमशः प्रतिपद्यते॥१५॥

सायक क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अर्हकार और बुद्धिके ऐश्वर्यपर अधिकार कर लेता है। इसके वाद वह क्रमपूर्वक अव्यक्त ब्रह्मका ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है ।। विक्रमाध्वापि यस्येते तथा युक्तेषु योगतः। तथा योगस्य युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पश्यतः॥ १६॥

अव योगाम्याधमं प्रवृत्त हुए योगियाँमेंते जिस योगीको ये आगे वताये जानेवाले पृष्टांजय आदि ऐक्षर्यं जिस प्रकार प्राप्त होते हैं; वह बताता हूं तथा धारणान्वंक ध्यान करते समय ब्रह्म-प्राप्तिका अनुभव करनेवाले योगीको जो लिद्धि प्राप्त होती हैं; उसका भी वर्णन करता हूँ ॥ १६॥ निर्मुच्यमानःस्क्षमत्वाद् स्पाणीमानि पद्यतः। द्रोहिरस्स्तु यथा धूमःसुक्षमः संश्रयते नभः॥ १७॥

सायक जा स्थूल देहके अभिमानते मुक्त होकर प्यानमें खित होता है। उस समय सहमदृष्टिथे दुक्त होनेके कारण उसे कुछ इस तरहके रूप (चिद्ध) दिखायी पढ़ते हैं। प्रारम्भमें पृथ्वीकी धारणा करते समय मालूम होता है कि शिशिरकालीन चुहरेके समान कोई सुरम बस्तु सम्पूर्ण आकाशको आच्छादित कर रही है।। १७॥ तथा देहाद विमुक्तस्य पूर्व रूप भवत्युत।

अथ धूमस्य निरमे द्वितीयं रूपदर्शनम् ॥ १८॥ इस प्रकार देशभिमानसे मुक्त हुए योगीके अनुभवका यद पदल रूप है। जब झुद्दरा निवृत्त हो जाता है, तब दूसरे रूपका दर्शन होता है॥ १८॥

क पादालगेव दर्शनमें 'देशक्यश्वित्तत्व पारणा' वर्णात एक-देशमें विचक्ते एकाम करना पारणा वतव्यवा गया है। साथक सर्वम्यय पृत्वीतत्वमें विचक्ते लगाई। इस पारणासे जलतत्वमें विलीन करके जलतत्वकी पारणा करे। इससे साथक जलतत्वको रिवर्ण मध्ये कर लेता है। फिर प्रव्वीतत्वको जलतत्वको रिवर्ण प्राप्त कर लेता है। फिर जल तत्वको अधितत्वमें विलीन करके व्यवित्तव्यक्ती धारणा करे। इससे अधितत्वम्पर अपिकार हो जाता है। तदनकार अधिको पायुमें विलीन करके विचक्ते बायुत्तव्यम् प्रक्षाय करे। इससे साथक वायुत्तव्यपर प्रमुख्य प्राप्त कर लेता है। इसीप्रकार कमशः वायुक्ते जाकाश्रमें और आकाश्यको मनमें और मनको द्वित्में लय मरके उस-उस तत्वकी धारणा करे। इस प्रकार धारणाके ये सात स्तर हैं। अन्तमें दुढिको अञ्चक्त प्रकृमें विलीन कर देना चाहिये। जलरूपिमचाकारो तथैवात्मनि पद्यति । अपां व्यतिक्रमे चास्य चिह्नरूपं प्रकाशते ॥ १९ ॥

वह सम्पूर्ण आकाशमें जरूही जल-सा देखता है तथा आत्माको भी जलरूप अनुभव करता है ( यह अनुभव जल-तत्त्वकी घारणा करते समय होता है )। फिर जलका लय हो जानेपर अग्नितत्त्वकी घारणा करते समय उसे सर्वत्र अग्नि प्रकाशित दिखायी देती है॥ १९॥

तिसन्तुपरतेऽजोऽस्य पीतशस्त्रः प्रकाशते। ऊर्णारूपसवर्णस्य तस्य रूपं प्रकाशते॥२०॥

उसके भी लग हो जानेपर योगीको आकाशमें सर्वत्र फैले हुए वायुका ही अनुभव होता है। उस समय वृक्ष और पर्वत आदि अपने समस्त शक्तोंको पी जानेके कारण वायुकी पीतशक्त्र' सभा हो जाती है अर्थात् पृथ्वी, जल और तेजलप समस्त पदार्थोंको निगलकर वायु केवल आकाशमें ही आन्दोलित होता रहता है और साधक स्वयं भी उनके घागेके समान अत्यन्त छोटा और हलका होकर अपनेको निगम्धार आकाशमें वायुके साथ ही स्थित मानता है॥ २०॥ अध स्वेतां गर्ति गरवा सायव्यं सुक्षममण्युत ।

अञ्चलकं चेतसः सौक्स्यमण्युकं ब्राह्मणस्य वै ॥ २१ ॥ तदनन्तर तेजका सहार और वायुन्तस्वपर विजय प्राप्त

तत्नरार तजका राहार आर वायु-तरवपर विजय प्रात होनेके पक्षात् वायुका सूक्ष्म रूप स्वच्छ आकाशमें छीन हो जाता है और केवळ नीळाकाशमात्र शेष रह जाता है । उस अवस्थामें ब्रह्मभावको प्राप्त होनेकी हच्छा रखनेवाले योगीका चित्त अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है। ऐसा बताया गया है। (उसे अपने स्थूळ रूपका होनेक भी मान नहीं रहता । यही वायुका छय और आकाशतत्त्वपर विजय कहळाता है।)॥२१॥

एतेप्विप हिं जातेषु फळजातानि मे ऋणु। जातस्य पार्थिवैश्वयैंः सृष्टिस्त्र विधीयते ॥ २२ ॥

इन धव रुझणोंके प्रकट हो जानेपर योगीको जोन्जो फरु प्राप्त होते हैं। उन्हे युझसे सुनो । पार्षिण ऐस्वर्यकी सिद्ध हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति था जाती है।।

प्रज्ञापतिरिचाक्षोभ्यः शरीरात् स्रजते प्रजाः । अङ्गुत्यङ्गुप्रमात्रेण इस्तपादेन चा तथा ॥ २३ ॥ पथिवी कम्पयस्येको गुणो वायोरिति श्रुतिः ।

वह प्रजारिक समान क्षोमरिहत होकर अपने शरीरसे प्रजाकी सृष्टि कर सकता है। जिसको वायुत्त्व सिद्ध हो जाता है, वह विना किसीकी सहायताके हाय-पैर, अँगूठे अयवा अङ्गुलिमात्रसे दवाकर प्रव्यक्ति किम्मत कर सकता है—
ऐसा-सननेमें आया है २३ई॥

आकाशभूतश्चाकाशे सवर्णत्वात् प्रकाशते ॥ २४ ॥ वर्णतो गुराते चापि कामात् पिवति चाशयान् ।

-आकाराको सिद्ध करनेवाला पुरुष आकारामे आकाराके ही.समान सर्वव्यापी हो जाता है। वह अपने दारीरको अन्तर्भान करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेता है। जिसका जल- वच्चपर अधिकार होता है, वह इच्छा करते ही बहे-दहे जलाशर्योंको पी जाता है॥ २४३॥

अग्नितस्वको सिद्ध कर लेनेपर वह अपने शरीरको हतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर ऑख उठानर देख मी नहीं सकता और न उसके तेजको झुझा ही सन्ता है। अहंकारको जीत लेनेपर पाँची भूत योगीके वशमें हो जाते हैं। पण्णामात्मनि युद्धी च जितायां प्रभवत्यथ ।

निर्दोपप्रतिभा होनं कृत्सा समभिवर्तते ॥ २६॥ पञ्चभूत और अहकार—इन इश तत्वीका आसारी ब्रांट ।

पञ्चभूत और अहकार—इन छः तत्नींका आत्माहे तुद्ध । उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण ऐश्वयोंकी प्राप्ति हो जाती है तथा उस योगीको निर्दोष प्रतिभा (विद्युद्ध तत्त्वज्ञन) पूर्ण रूपेसे प्राप्त हो जाती है ॥ २६ ॥

तथैंव व्यक्तमात्मानमन्यकं प्रतिपदाते। यतो निःसरते छोको भवति व्यक्तसंत्रकः॥ २७॥ उपर्यक्त सत पदायोंका कार्यभत व्यक्त नगतः भवकः

उपयुक्त सत पदायाका कार्यभूत व्यक्त नगर, अव्यक्त परमात्मामें ही विस्त्रीन हो जाता है। क्योंकि उन्हीं परमात्मारे यह जगत् उत्पन्न होता है और व्यक्त नाम भारण करता है।। सन्नाव्यक्तमर्थी विद्यां श्रृणु त्वं विस्तरेण में।

तथा व्यक्तमयं चैव सांख्ये पूर्व निरोध मे ॥ २८॥ वत्त । तुम सांख्यदर्शनमें वर्णित अध्यक्तविदाना विस्तारपूर्वक सुझसे अवण करो। सर्वप्रथम सास्ययासमें

कथित व्यक्तविद्याको सुझले समझो ॥ २८ ॥ पञ्चविद्याति तत्त्वानि तुरुयान्युभयतः समम् । योगे सांख्येऽपि च तथा विदेषं तत्र मे १८७ ॥ २९ ॥

सांख्य और पातज्जलयोग—इन दोनों दर्शनोंमें समान-भावसे पञ्चीस तत्त्वोका प्रतिपादन किया गया है। इस

सास्य-कारिकामें वतलाया है—
 मूलप्रकृतिरिकृतिर्महत्त्वायाः प्रकृतिविकृतयः ससः ।
 योडशक्तस्य विकारो च प्रकृतिचं विकृतिः पुरुषः ॥

(सा० पा० ह )

मूलप्रकृति—अध्यक्ति साया, महत्तर आदि प्रहानिक साय
विकार—महत्तरक अहतार और प्रजातमायाँ (राष्ट्र, रस्य),
रूप, रस और गन्य ), सोल्ह विकार—पांच धार्नात्र्यों (क्षेष्ठ,
रूप, रस और गन्य ), सोल्ह विकार—पांच धार्नात्र्यों (वाक्, दाप, पर,
रह्मा और विक्र ) तथा मन और प्रश्नमदायुत (काक्षार), वार्य,
रोता, जल और प्रथ्मी ) एवं पुरुष, जो न प्रहात है और य
प्रकृतिका विकार ही—इस प्रकार साहयके अनुसार ये प्यीम ताव है।

पात्रज्ञख्योगदर्शनमें हनका इस प्रकार उस्टेख मिल्ना है— विशेषाविशेषिहद्भागालिहानि गुगपवाणि । (योग० साधनपाद (॰ )

्षिश्चेष---पश्चमहाभृत, पाँच हानेत्त्रिय, पाँच कर्नेत्रिय क्रीर सन, अविशेष-पश्चतमात्रा और अहसार,लिङ्गमात्र--महत्तन्य, क्रीड्-मृत्यप्रकृति, इस प्रकार ये चौडीस तत्त्व प्वपचीमवी हटा (पुरर) है।

विषयमे जो विद्येष वात है, वह मझसे सनी ॥ मोक्तं तद व्यक्तमित्येव आयते वर्धते च यत्। जीर्यते म्रियते चैव चतुर्भिर्छक्षणैर्युतम् ॥ ६० ॥

जन्मः वृद्धिः जरा और मरण-इन चार लक्षणीवे युक्त जो तस्व है। उसीको व्यक्त कहते हैं ॥ ३० ॥ विपरीतमतो यत् तु तद्व्यकमुदाहृतम्। द्वावात्मानी च वेदेप सिद्धान्तेष्वप्यदाहती ॥ ३१॥

जो तत्त्व इसके विपरीत है अर्थात जिसमें जन्म आदि चारों विकार नहीं है। उसे अन्यक्त कहा गया है। वेदों और **चिदान्तप्रतिपादक शास्त्रीमें उस अव्यक्तके दो भेद बताये** गये हैं-जीवात्मा और परमात्मा ॥ ३१॥

चतुर्रक्षणजं त्वाद्यं चतुर्वर्गे प्रचक्षते। व्यक्तमञ्यक्तजं चैव तथा बुद्धमथेतरत्। सत्त्वं क्षेत्रज्ञ इत्येतद् इयमप्यनुद्धितम् ॥ ३२ ॥ द्वावात्मानौ च चेदेपु विपयेण्वनुरज्यतः। विषयात् प्रतिसंहारः सांख्यानां सिद्धिलक्षणम्॥ ३३ ॥

अव्यक्त होते हुए भी जीवात्मा व्यक्तके सम्पर्कते जन्मः वृद्धिः जरा और मृत्य-इन चार छक्षणोंसे यक्त तथा धर्मः अर्थः कामः मोक्ष-इन चार पुरुपाधौरे सम्बन्धित कहा जाता है। दसरा अन्यक्त परमारमा शानस्वरूप है। व्यक्त (सडवर्ग) की उत्पत्ति उसी अन्यक्त ( परमारमा ) से होती है । न्यक्तको सस्व ( जडवर्ग-क्षेत्र ) तथा अव्यक्त जीवात्माको क्षेत्रज कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनोंहीका वर्णन किया गया है। वेदोंमें भी पूर्वोक्त दो आत्मा बताये गये हैं। विपर्योमें आसक हुआ जीवात्मा जब आसक्तिरहित होकर विषयों है निवृत्त हो जाता है। तब बह मुक्त कहलाता है। साख्यवादियोंके मतमें यही मोक्षका लक्षण है ॥ ३२-३३॥ निर्ममञ्चानहद्वारो निर्द्धन्द्वदिछन्नसंशयः। नैव क़द्धवति न द्वेष्टि नानृता भापते गिरः ॥ ३४ ॥ आक्रप्रस्ताडितश्चैच मैत्रेण ध्याति नागुभम् । वाग्वण्डकर्ममनसां त्रयाणां च निवर्तकः॥ ३५॥ समः सर्वेप ब्रह्माणमभिवर्तते । भृतेप

जिसने समता और अहंकारका त्याग कर दिया है, जो शीतः उप्ण आदि द्वन्द्वींको समानमावसे सहता है। जिसके सबाय दूर हो गये हैं। जो कमी कोध और द्वेष नहीं करता। भूठ नहीं बोलताः किसीकी गाली सुनकर और मार खाकर

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुमक्ते पर्याच्यादधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः॥ २३६॥

मी उसका अहित नहीं सोचता, सवपर मित्रमाव ही रखता है, जो मन, वाणी और कर्मसे किसी जीवको कष्ट नहीं पहेंचाता और समस्त प्राणियोपर समानभाव रखता है। वही योगी ब्रह्मभावको प्राप्त होता है ।। ३४-३५% ॥ नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवस्थितः ॥ ३६ ॥ अळोळपोऽव्यथो दान्तो न कृती न निपकृतिः। नास्ये न्द्रियमनेकार्यं न विक्षिप्तमनोरथः ॥ ३७॥ सर्वभृतसदङ् मैत्रः समलोप्राइमकाञ्चनः। त्रुख्यियाप्रियो धीरस्तुख्यनिन्दात्मसंस्त्रतिः ॥ ३८ ॥ सर्वकामेभ्यो ब्रह्मचर्यदृढ्वतः । अर्हिसः सर्वभूतानामीहक् सांख्यो विमुच्यते ॥ ३९ ॥

जो किसी वस्तकी न तो इच्छा करता है। न अनिच्छा ही करता है। जीवन-निर्वाहमात्रके लिय जो दुःछ मिल जाता है। उसीपर सतोप करता है। जा निलोंभ, व्ययारहित और जितिन्द्रिय है। जिसको न तो कुछ करनेसे प्रयाजन है और न कछ न करनेते ही, जिसकी इन्द्रियों और मन कभी चञ्चल नहीं होते, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, जो समस्त ग्राणियोंपर समान दृष्टि और मैत्रीभाव रखता है। मिट्टीके देले, पत्यर और खर्णको एक-सा समझता है। जिसकी दृष्टिमें प्रिय और अप्रियका भेद नहीं है। जो धीर है और अपनी निन्दा तथा स्तुतिमें सम रहता है, जो तम्पूर्ण मोगोंने स्पृहारहित है) जो हद्तापूर्वक ब्रहाचर्यवतमें स्थित है तथा जो सब प्राणियोंमें हिंसामानसे रहित है, ऐसा साख्ययोगी ( शानी ) ससार-बन्धनसे मुक्त ही जाता है ॥ ३६-३९॥ यथा योगाद विमुच्यन्ते कारणैयॅनिंबोध तत् ।

योगैश्वर्यमतिकान्तो यो निष्कामति सुच्यते ॥ ४०॥ योगी जिस प्रकार और जिन कारणोंने योगके फलस्वरूप मोक्ष लाम करते हैं। अब उन्हें बताता हूं। सुनो । जो पर-वैरान्यके बळते योगजनित ऐइवर्यको लॉयकर उसकी सीमासे बाहर निकल जाता है। वही सुक्त होता है ॥ ४० ॥ इत्येषा भावजा बुद्धिः कथिता ते न संशयः।

एवं भवति निर्द्रन्द्रो ब्रह्माणं चाधिगच्छति ॥ ४१ ॥ वेटा ! यह तुम्हारे निकट मैने भावशुद्धिसे प्राप्त होने-बाली बुद्धिका वर्णन किया है। जो उपर्युक्तरूपसे साधना करके द्रव्होंसे रहित हो जाता है। वही ब्रह्मभावको प्राप्त होता है। इसमें कोई सशय नहीं है ॥ ४१ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मीक्षवर्गपर्वमें गुकदेवका अनुप्रश्चविषयक दो सौ छत्तीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३६ ॥

सप्तत्रिंशदिकद्विशततमोऽध्यायः

सृष्टिके समस्त कार्योंमें बुद्धिकी प्रधानता और प्राणियोंकी श्रेष्ठताके तारतम्यका वर्णन व्यास उवाच

अय ज्ञानप्तवं घीरो गृहीत्वा शान्तिमात्मनः।

उत्मज्जंश्च निमन्जंश्च ज्ञानमेवाभिसंश्चयेत् ॥ १ ॥ व्यासजी कहते हैं --चत्स । धीर पुरुषको चाहिये

कि वह विवेकरूप नौकाका अवलम्बन लेकर मवसागरमें इवता-उतरता हुआ अर्थात प्रत्येक परिस्थितिमें अपनी परम भान्तिके लिये यास्तविक शानके आश्रित हो जाय ॥ १ ॥

#### शक उवाच

कि तज्ज्ञानमधी विद्या यथा निस्तरते द्रयम । प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिरिति वा वद ॥२ ॥

शुकदेवजीने पूछा-पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्य जन्म और मृत्य दोनोके बन्यनसे खटकारा पा जाता है। वह ज्ञान अथवा विद्या क्या है ! वह प्रवृत्तिरूप धर्म है या निवत्ति-रूप १ यह मुझे बताइये ॥ २ ॥

#### व्यास उवाच

यस्तु पश्यन् खभावेन विनाभावमचेतनः। पुष्यते च पुनः सर्वान् प्रवया मुक्तहेतुकान् ॥ ३ ॥

इयासजीने कहा-जो यह समझता है कि यह जगत स्वभावसे ही उत्पन्न है। इसका कोई चेतन मूल कारण नहीं है, वह अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ तर्कमुक्त बुद्धिद्वारा हेत्रहित वन्त्रनीका बारबार पोषण करता रहता है ॥ ३ ॥ येषां चैकान्तभावेन खभावात कारणं मतम।

परवा त्रणमिषीकां वा ते लभनते न किंचन ॥ ४ ॥

जिनकी यह मान्यता है कि निश्चित-रूपमे वस्तगत स्वमाव ही जगत्का कारण है-स्वमावने भिन्न अन्य कोई कारण नहीं है। (किंतु इन्द्रियोंद्वारा उपलब्ध न होने मात्र हेतुरे उनका यह मानना कि ईश्वर-जैसा कोई जगतका कारण है ही नहीं, युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि ) मूँजके मीतर स्थित दिखायी न देनेवाली शीक क्या मूँजको चीर डालनेपर उन्हे उपलब्ध नहीं होती ! अपित अवश्य होती है ( उसी प्रकार समस्त जगतमे व्यास परमात्मा यद्यपि इन्द्रियोदारा दिखायी नहीं देता तो भी उसकी उपलब्ब दिव्य-शानके द्वारा अवश्य होती है ) || ४ ||

ये चैनं पक्षमाश्चित्य निवर्तन्त्यरूपमेधसः। स्वभावं कारणं ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्तुवन्ति ते ॥ ५ ॥

जो मन्द्बृद्धि मानव इस नास्त्रिक-मतका अवस्थान करके स्वभावहीको कारण जानकर परमेश्वरकी उपासनासे निवृत्त हो जाते हैं। वे कल्याणके मागी नहीं होते हैं ॥ ५ ॥ खभावो हि विनाशाय मोहकर्म मनोभवः। निरुक्तमेतयोरेतत सामावपरिभावयोः

नास्तिक छोग जो स्वमाववादका आश्रय छेकर ईश्वर और अदृष्टकी सत्ताको स्वीकार नहीं करते हैं। यह उनका मीड-जनित कार्य है। स्वभाववाद मूढोंकी करपनामात्र है। यह मानवींको परमार्थसे विज्ञात करके उनका विनाश करनेके लिये ही उपस्थित किया गया है । स्वमाव और परिभावके तत्त्वका यह आगे बताया जानेवाला विवेचन सुनी ॥ ६ ॥ कुष्यादीनीह कर्माणि सस्यसंहरणानि च। प्रकावद्भिः प्रक्लुसानि यानासनगृहाणि च ॥ ७ ॥

देखा जाता है कि जगतमें बुद्धिसम्पन्न चेतन प्राणिपीहान ही सुमिको जोतने आदिकं कार्य। अनाजके बीजीका स्वर तथ स्वारीः आसन और गृहनिर्माण-ये स्व कार्य सदाने दिन जाते हैं। यदि स्वमावते ये कार्य हो जाते तो कोई इन्हें प्रवृत्त ही न होता ॥ ७ ॥

आक्रीडानां गृहाणां च गदानामगदस्य च। प्रशाबन्तः प्रयोक्तारो ज्ञानवद्भिरनृष्टिताः॥८॥

बेटा | चेतन पाणी क्रीडाके हिये स्थान और रहते? खिये घर बनाते हैं । वे ही रोगोंको पहचानकर उनपर टीर ठीक दवाका प्रयोग करते हैं । बुद्धिमान् पुरुपोद्वारा ही इन सब कार्योका यथावत् अनुष्ठान होता है ( स्वभावने-अरने आप नहीं ) ॥ ८॥

प्रज्ञा संयोजयत्यर्थैः प्रज्ञा श्रेयो प्रधारद्वति । राजानो भक्षते राज्यं प्रश्नया तल्यलक्षणाः॥ ९॥

बुद्धि ही धनकी प्राप्ति कराती है। बुद्धिते ही मनुष्य कल्याणको प्राप्त होता है। एक से सक्षणीयाने राजाओं में भी जो बुद्धिमें बढ़े-चढ़े होते हैं, वे ही शब्यका उपयोग और

दसरीपर चासन करते हैं ॥ ९ ॥

भूतानां शानेनैयोपलभ्यते। परावरं त विद्यया तात स्रष्टामां विद्यवेह परा गतिः॥ १०॥ तात । प्राणियोंके स्यूल-सूक्ष्म या छोटे बहेका भेद सुदिने

ही जाना जाता है। इस जगत्मे सब प्राणियोंकी सृष्टि विद्याने हुई है और उनकी परम गति विद्या ही है ॥ १०॥ भूतानां जन्म सर्वेषां विविधानां चतुर्विधम्। जरायुजाण्डजोद्धिजस्वेदजं चोपलक्षयेत् ॥ ११ ॥

ससारमे जो नाना प्रकारके जरायज, अण्डज, स्वेदज और उद्गिल-ये चतुर्वित्र प्राणी हैं। उन सबके कत्मरी और भी लक्ष्य करना चाहिये ॥ ११॥

स्थावरेग्यो विशिष्टानि जहमान्युपधारयेत्। उपपन्नं हि यच्चेष्टा विशिष्येत विशेष्यया ॥ १२॥ स्थावर प्राणियोंसे जड़म प्राणियोंको श्रेष्ठ समरना

चाहिये। यह चात युक्तिसङ्गत भी है। न्योंकि उनमें विशेषन्य से चेष्टा देखी चाती है। इन विशेषताके कारण जड़म प्रार्टित की विशिष्टता स्वतः सिद्ध है ॥ १२ ॥

आहर्वे वहपादानि जङ्गमानि इयानि तु। बहुपाद्मधो विशिष्टानि डिपदानि बहुन्यपि ॥ १३॥ जङ्गम जीवॉमें भी बहुत पैरवाल और दो पे वाल-पे दो तरहके प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैरवालींकी अपेक्षा हो

पैरवाले अनेक प्राणी श्रेष्ठ बताये गये हैं॥ १३ ॥ द्विपदानि द्वयान्याहुः पार्थिवानीतराणि च। पार्थिवानि विशिष्टानि तानि हाजानि मुझते॥ १४॥ दो पैरवाळे जड्डम प्राणी भी दो प्रनाको वर गर्वे १—

पार्थिव ( मनुष्व ) और अगार्थिव ( पत्नी )। अर्राधर्यः पार्थिव श्रेष्ठ हैं। क्योंकि के अन्न मोजन करते हैं॥ १४॥

पार्थिवानि द्वयान्याहुर्मध्यमान्यधमानि मध्यमानि विशिष्टानि जातिधर्मोपधारणात्॥ १५॥

पार्थिव ( मनुष्य ) भी दो प्रकारके बताये गये हैं---मध्यम और अधम । उनमें मध्यम मनुष्य अवसकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे जाति-वर्मको धारण करते हैं॥ १५॥ मध्यमानि द्वयान्याद्वर्धमैज्ञानीतराणि च। धर्मशानि विशिष्टाति कार्योकार्योपधारणात् ॥ १६ ॥

मध्यम सनुष्य दो प्रकारके कहे गये हैं—वर्मज और धर्मते अन्धित्र । इन्में धर्मज ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वे कर्तव्य और अकर्त्तन्यका विवेक रखते और कर्त्तन्यका पालनकरते हैं॥१६॥ धर्मज्ञानि द्वयान्याहुर्वेद्वानीतराणि वेदबानि विशिष्टानि वेदो होपु प्रतिष्टितः ॥ १७ ॥

घर्मजीके भी दो भेद कहे गये है-बेदज और अवेदज । इनमें बेदज श्रेष्ठ हैं। स्योंकि उन्होंमें बेद प्रतिष्ठित है ॥ १७॥ वेदज्ञानि द्वयान्याद्यः प्रवक्तणीतराणि च । प्रवक्तणि विशिष्टानि सर्वधर्मीपधारणात ॥१८॥

वेदश भी दो प्रकारके वताये राये हैं---प्रवक्ता और अप्रवक्ता। इनमें प्रवक्ता (प्रवचन करनेवाले) श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वे वेदमें बताये हुए मम्पूर्ण धर्मीको धारण करनेवा छे होते हैं।१८। विद्यायन्ते हि यैवेंदाः सधर्माः सक्रियाफलाः। सधर्मा निखला घेटाः प्रवक्तभ्यो विनिःसताः ॥१९॥

एव उन्होंके द्वारा धर्म, कर्म और फलोंसहित वेटोंका शान दूसरीको होता है । धर्मसहित सम्पूर्ण वेद प्रवक्ताओंके ही मुखरे प्रकट होते हैं ॥ १९॥

प्रवक्तुणि इयान्याद्धरात्मक्षानीतराणि आत्मशानि विशिष्टानि जन्माजनमोपधारणातु ॥ २०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोक्षधर्मपर्वमें शुक्रदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ सतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३७ ॥

प्रवक्ता भी दो प्रकारके कहे गये हैं--आत्मज्ञ और अनात्मत्र । इनमें आत्मत्र पुरुष ही श्रेष्ठ हैं: क्योंकि वे जन्म और मृत्युके तत्त्वको समझते हैं ॥ २० ॥ धर्मद्वयं हि यो वेद स सर्वेशः स सर्ववित ।

स त्यागी सत्यसंकल्पः सत्यः शचिरथेश्वरः ॥ २१ ॥ जो प्रवृत्ति और निश्चतिरूप दो प्रकारके धर्मको जानता

है, वहीं सर्वजः सर्ववेत्ताः त्यागीः सत्यसंकल्पः सत्यवादीः पवित्र और समर्थ होता है ॥ २१ ॥

बहाजानप्रतिष्ठं हि तं देवा ब्राह्मणं विदुः। राष्ट्रव्रहाणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयम् ॥ २२ ॥

जो शब्दमहा (वेद ) मे पारञ्जत होकर परमहाके तत्त्वका निश्चय कर चुका है और सदा ब्रह्मजानमे ही स्थित रहता है। उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं ॥ २२ ॥ बन्तःस्थं च वहिण्डं च साधियशाधिरैवतम् । बानान्विसाहि पश्यन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः ॥ २३ ॥

बेटा ! जो छोग जानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियन (परमातमा ) और अधिदैव (पुरुष ) का साक्षात्कार कर हेते हैं। वे ही देवता और वे ही दिन हैं ॥२३॥ तेप विश्वमिदं भतं सर्वे च जगदाहितम। तेषां माहात्म्यभावस्य सदशं नास्ति किंचन ॥ २४ ॥

उन्होंमे यह सारा विश्वः सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है। उनके माहात्म्यकी कहीं कोई तुलना नहीं है ॥ २४ ॥ आदानते निधनं चैव कर्भ चातीत्य सर्वेदाः।

चतर्विधस्य भूतस्य सर्वस्येशाः स्वयम्भुवः॥ २५॥ ने जन्म, मृत्यु और कर्मकी सीमाको भलीभाँति लॉघकर समस्त चतर्विय प्राणियोके अधीधर एवं स्वयम्भू होते हैं ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि शुकातुप्रको सप्तत्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २६७॥

अष्टात्रिंशदधिकद्विशततमोऽघ्यायः

नाना प्रकारके भूतोंकी समीक्षापूर्वक कर्मतत्त्वका विवेचन, युगधर्मका वर्णन एवं कालका महत्त्व व्यास उवाच

एपा पूर्वतरा घृत्तिर्वोद्यणस्य विश्वीयते । शानवानेच कर्माणि कुर्वन् सर्वत्र सिध्यति ॥ १ ॥

व्यासजी कहते हैं--वेटा । यह ब्राह्मणकी अत्यन्त प्राचीनकालमें चली आयी हुई चुचि है, को शास्त्रविहित है। शनवान् मनुष्य ही सर्वत्र कर्म करता हुआ सिद्धि प्राप्त करता है।। १।।

तत्र चेन्न भवेदेवं संशयः कर्मसिद्धये। किंत कर्म स्वभावोऽयं झानं कर्मेति वा पुनः ॥ २ ॥

यदि कर्ममें संगय न हो तो वह सिद्धि देनेवाला होता है। यहाँ संदेह यह होता है कि क्या यह कमें स्वभावसिद्ध है अथवा ज्ञानजनित १ ॥ २ ॥

तत्र वेदविधिः स स्याज्ज्ञानं चेत् पुरुषं प्रति । उपपत्त्युपलन्धिभ्यां वर्णयिष्यामि तच्छुणु ॥ ३ ॥

उपर्यक्त स्थाय होनेपर यह कहा जाता है कि यदि वह प्रस्थके लिये वैदिक विधानके अनुसार कर्त्तव्य हो तो ज्ञान-जन्य है। अन्यया स्वामाविक है। मैं युक्ति और फल-प्राप्तिके सहित इस विपयका वर्णन करूँगा। तुम उसे सुनो ॥ ३ ॥ पौरुषं कारणं केचिदाहः कर्मस्र मानवाः। प्रशंसन्ति स्वभावमपरे जनाः॥ ४॥

कुछ मनुष्य कमीमें पुरुषार्यको कारण वताते हैं। कोई-कोई दैव ( प्रारन्ध अथवा मावी )भी प्रशंसा करते हैं और दसरे छोग स्वभावके गुण गाते हैं ॥ ४ ॥

पौरुषं कर्म देवं च काळचृत्तिस्वभावतः। त्रयमेतत् पृथग्भृतमविवेकं तु केचन॥५॥

कितने ही मनुष्य पुरुपार्थद्वारा की हुई किया। दैव और कालगत स्वमाय-इन तीनोको कारण मानते हैं। कुछ लोग इन्हें पृथक्-पृथक् प्रधानता देते हैं अर्थात् इनमेखे एक प्रधान है और दूसरे दो अप्रधान कारण हैं-ऐसा कहते हैं और इन्छ लोग इन तीनोको पृथक् न करके इनके एमुचयको ही कारण बताते हैं। । ५॥

एतदेवं च नैवं च न चोभे नातुमे तथा। कर्मस्था विषयं बृग्रः सस्वस्थाः समदर्शितः ॥ ६ ॥

कुछ कर्मनिष्ठ विचारक घट-पट आदि विषयोके सम्बन्ध-में कहते हैं कि प्यह ऐसा ही है।' दूसरे कहते हैं कि प्यह ऐसा नहीं हैं।' तीसरोका कहना है कि प्ये दोनों ही सम्मव हैं अर्थात् यह ऐसा है और नहीं भी है।' अन्य छोग कहते हैं कि प्ये दोनों ही मत सम्भव नहीं हैं' परंतु सत्वगुणमें स्थित हुए योगी पुरुप सर्वत्र समस्वरूप ब्रह्मको ही कारण-रूपमे देखते हैं॥ ६॥

न्नेतायां द्वापरे चैच कलिजाध्व ससंदायाः। तपिवनः प्रशान्ताध्य सस्वस्थाध्य फ्रते युगे॥ ७॥

त्रेताः द्वापर तथा कल्यियाके सनुष्य परमार्थके विषयमे संद्ययत्रील होते हैं। परतु सत्यसुगके लोग तपस्वी और सत्य-गुणी होनेके कारण प्रशान्त (सद्ययरहित) होते हैं॥ ७॥

अपृथन्दर्शनाः सर्वे ऋक्सामस् यज्ञःषु च। कामद्वेषो पृथक् छत्या तपः छत उपासते ॥ ८॥

सत्ययुगमे समी द्विज ऋग्वेदः यजुर्वेद और समवेद— इन तीनोमें भेदहिष्ठि न रखते हुए राग-देणको मनसे हटाकर

तपस्त्राका आश्रय हेते हैं ॥ ८ ॥ तपोधर्मेण संयुक्तस्तपोनित्यः सुसंशितः । तेन सर्वानधाप्नोतिकामान् यान् मनसेच्छति ॥ ९ ॥

जो मनुष्य तपस्यारूप धमेंसे संयुक्त हो पूर्णतया संयमका पालन करते हुए सदा तपमें ही तत्पर रहता है। वह उसीके द्वारा अपने मनसे जिन-जिन कामनाओको चाहता है। उन सक्ता प्राप्त कर लेता है ॥ ९॥

तपसा तदवाप्नोति यद् भूत्वा खुजते जगत्। तद् भूतश्च ततः सर्वभूतानां भवति प्रमुः॥१०॥ तपस्यासे मतुष्य उस ब्रह्ममावको प्राप्त कर लेता है।

तपस्यास मनुष्य चेत व्रक्षमानका आत कर कर्या १७ जिसमें स्थित होकर वह सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करता है। अतः ब्रह्मभावको प्राप्त च्यक्ति समक्ष प्राणियोंका प्रमु हो जाता है।१०।

तदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेदवर्शिभिः। वदुक्तं वृदवर्थकं कर्मयोगेन उदस्यते॥११॥ वहान्तेषु पुनर्व्यकं कर्मयोगेन उदस्यते॥११॥ वह ब्रह्म वेदके कर्मकाण्डोमे गुप्तक्यसे प्रतिपादित हुआ

वह ब्रह्म वेदके कमकाण्डाम गुप्तरूपन प्राचनावय हुआ है। अतः वेदक विद्वानोंद्वारा भी वह अज्ञात ही रहता है। किंतु वेदान्तमे उसी ब्रह्मका स्पष्टस्पते प्रतिपादन किया गया

है और निष्काम कर्मयोगके द्वारा उस ब्रह्मता महारहत किया जा सकता है।। ११॥

आलम्भयकाः श्रत्राश्च हिवर्षका विद्याः ममृताः । परिचारयकाः शुद्धाश्च जपयक्षा हिजातयः ॥ १२॥

धनिय आर्छम्म यज करनेवाल होते हैं। देग्य होगा प्रधान यज करनेवाले माने गये हैं। गुरु नेवाल्य यज उनमे बाले और ब्राह्मण जनयज करनेवाले होते हैं॥ १२॥

परिनिष्टितकार्यो हि स्वाध्यायेन द्विजो भवेत्। कुर्यादन्यन्य वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते॥ १३॥

क्योंकि ब्राह्मण वेदोंके स्वान्यायते ही इतहत्य हो जाता है। वह और कोई कार्य करे या न करे, वर प्राणिमंते प्रति मैत्रीमाव रखनेवाला होनेके कारण हीवह ब्राह्मण करलाई।। नेतादी केवला वेदा यहा वर्णाश्चमास्तया। संरोधादायुपस्तेनेते व्यस्पन्ते हापरे युगे॥ १४॥

सत्ययुग और नेताम वेदः यन तथा वर्णाश्रम धर्म निग्नद रूपमें पालित होते हैं, पग्तु द्वापरयुगमें लेगोरी आयुश ह्वास होनेके कारण ये भी श्वीण होने लगते हैं॥ १४॥ द्वापरे विष्ठवं यान्ति वेदाः कलियुगे तथा। इस्पन्ते नाषि इस्पन्ते कलेरन्ते पुनः किल ॥ १५॥

द्वापर और कलियुगमें वेद मायः छुत हो जाते हैं। कलियुगके अन्तिम मागमें तो वे कभी वहीं दिखायी देते हैं और कभी दिखायी भी नहीं देते हैं॥ १५॥

उत्सीदन्ति स्वधमीध्य तत्राधमीण पीडिताः। गर्वा भूमेथ्य ये चापामोपधीनां च ये रसाः॥१६॥ उस समय अधर्मसे पीडित हो समी वर्णोके स्वथमं नष्ट

हो जाते हैं। शौ, जल, सूमि और ओपिश्वोंके रह भी नर प्राय हो जाते हैं॥ १६॥ अध्यमान्तर्हिता वेद्दा वेदधर्मास्तथाऽऽध्रमाः।

विक्रियनते खधर्मस्थाः स्थावराणि चराणि च ॥ १७॥ वेद, वैदिक धर्मतया स्वधर्मपरायण आश्रम ये-समीडक समय अधर्मते आच्छादित हो अहत्य हो जाते है जैर स्थावर जङ्गम सभी प्राणी अपने धर्मते विहत हो जाते है

खावर जङ्गम सभा भागा अपन बनत जिल्ला स्थान अर्यात् सबमें विकार उत्पन्न हो जाता है ॥ १७ ॥ यथा सब्दोणि भूतानि दृष्टिर्भोमानि वर्पति। सजते सब्देतोऽद्गानि तथा वेदा युगे युगे ॥ १८॥

सैवे वर्षा भृतलके समस प्राणियोंको उत्पन्न फन्नी है कै सर्व ओरते उनके अर्क्कोंको पुष्ट करती है, उनी प्ररार देर प्रत्येक युगर्में सम्पूर्ण योगार्झोंका पोपण करते हैं ॥ १८॥

१. आवस्मके दो अर्थ है—स्तर्ग और हिमा। हाँका सेन किमी वस्तुका स्वर्ज करके अथवा द्वरत ने दान देते हैं, वा आकस्य कहनात है। इसी प्रमार ने प्रवाही स्थान नहें हैं हिसक जन्तुओं तथा दुष्ट बाकुओं ना वध करने हैं, यह से अध्य यहके अस्तर्गन है। निश्चितं कालनानात्वमनादितिथनं च यत । कीर्तितं यत परस्तान्मे सते यद्यानि च प्रजाः ॥ १९ ॥

डसी प्रकार निश्चय ही कालके भी अनेक रूप हैं। उसका न आदि है और न धन्त । वहीं प्रजाकी सृष्टि करता है और अन्तमें वही सबको अपना ग्रास बना होता है। यह बात मैंने तुमको पहले ही बता दी है ॥ १९ ॥ यञ्चेदं प्रभवः स्थानं भूतानां संयमो यसः।

सभावेतेव वर्तन्ते इन्द्रख्यानि भरिशः ॥ २०॥

और कियाफलके विषयमें ये सब बाते कही हैं ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि सोक्षधसँपर्वणि शुकानुप्रक्षे अष्टार्विज्ञादिषकद्विशततमोऽध्यायः॥ २३८॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज नित्यवेक अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमे शुक्रदेवका अनुप्रदन्तिषयक दो सीअडतीसवॉ अध्याय पुरा हुआ॥२३८॥

# एकोनचलारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

ज्ञानका साधन और उसकी महिमा

भीष्य उवाच इत्युक्तोऽभिष्रशस्यैतत् परमर्पेस्तु शासनम्।

मोक्षधर्मार्थंसंयुक्तमिवं अस्टं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं-सुधिष्ठिर । इस प्रकार महर्पि ब्यासके उपदेश देनेपर शुकदेवजीने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और मोक्षधर्मके विषयमें पृष्ठनेके लिये उत्सक होकर इस मकार कहा ॥ १ ॥

श्क उवाच प्रशाचाञ्त्रोत्रियो यज्ञा कृतप्रशोऽनस्यकः। थनागतमनैतिद्यं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २ ॥ कयं

गुकदेवने पूछा-पिताजी ! प्रजाबान, वेदवेसाः यारिकः दोप दृष्टिते रहित तया ग्रुट नुदिबाला पुरुष उत शक्षको कैसे माप्त करता है, जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे भी अजात है तथा वेदके द्वारा भी जिसका इदमित्यरूपसे वर्णन नहीं किया गया है ॥ २ ॥

व्रह्मचर्येण सर्वत्यागेन मेथया। सांख्ये वा यदि वा योग एतत् पृष्टो यदस्व मे ॥ ३ ॥

राख्य एव योगमें तपः ब्रह्मचर्यः वर्यस्वका त्याग और मेधागक्ति--इनमॅसे किस साधनके द्वारा तत्त्वका साक्षात्कार माना गया है ! यह आपछे मेरा प्रश्न है। आप मुझे कृपा-पूर्वक इस विपयका उपदेश दीजिये ॥ ३ ॥ मनसङ्घेन्द्रियाणां च यथैकाग्यमबाष्यते। येनोपायेन पुरुपैस्तत् त्वं व्याख्यातुसईस्ति॥ ४॥

मनुष्य मन और इन्द्रियोंको जिस उपायसे और जिस तरह एकाग्र कर सकता है। उस विषयका आप विशद विवेचन कीजिये ॥ ४॥

व्यास उवाच नान्यत्र विद्यातपसीर्नान्यत्रेन्द्रियनित्रहात्। नान्यत्र सर्वसंत्यागात् सिद्धि विन्दति कस्यन ॥ ५ ॥

व्यासजीने कहा-वेटा । विद्याः, तपः, इन्द्रियनिग्रह और सर्वस्वत्यागके विना कोई भी विद्धि नहीं पा सकता॥५॥ महामृतानि सर्वाणि पूर्वसृष्टिः स्वयम्भुवः। भूबिष्ठं प्राणमृद्वामे निविधानि शरीरिष ॥ ६ ॥

यह जो काल नामक तत्त्व है। वही प्राणियोंकी उत्पत्ति। पालनः सहार और नियन्त्रण करनेवाला है । उसीमे द्वन्द्वयुक्त

असंख्य प्राणी स्वभावसे ही निवास करते हैं ॥ २० ॥

सर्गः कालो घतिर्वेदाः कर्ता कार्यक्रियाफलम ।

पतत् ते कथितं तात यन्मां त्वं परिप्रच्छसि ॥ २१ ॥

मैंने तम्हारे समक्ष सर्ग, काल, धारणा, वेद, कर्ता, कार्य

वात । तमने महाते जो उत्छ पछा था। उसके अनुसार

रागूर्ण महाभूत विधाताकी पहली सृष्टि है। वे समसा प्राणिसमुदायमं तथा सभी देहधारियों ने शरीरोंने अधिक से-अधिक मरे हुए है।। ६॥

भूमेर्देही जलात् स्नेही ज्योतिपश्चशुपी समृते । प्राणापानाथयो वायः खेप्वाकाशं शरीरिणाम्॥ ७ ॥

देहधारियोंकी देहका निर्माण प्रय्वेसि हुआ है। विकता-हट और परीने आदि जलसे प्रकट होते हैं। अग्निसे नैश्र तथा वायुरे प्राण और अनानका प्राड्मीव हुआ है। नाका कान आदिके छिद्रोंमें आकाश तत्त्व स्थित है ॥ ७ ॥ कान्ते विष्णुर्वले शकः कोष्टे ऽग्निभॉकमिच्छति। कर्णयोः प्रदिशः श्रोत्रं जिह्नायां वाक सरस्वती ॥ ८ ॥

चरणोंकी गतिमें विष्णु और याहुवल [ पाणिनामक इन्द्रिय ]में इन्द्र खित हैं। उदरमें अग्निदेवता प्रतिष्ठित हैं। बो मोजन चाहते और पचाते हैं। कानोंमें अवणगत्ति और दिशाएँ हैं तथा जिहामें वाणी और सरस्वती देवीका नियास है || ८ ||

कर्णों त्वक् चक्षुपी जिह्ना नासिका चैव पश्चमी। दर्शनीयेन्द्रियोकानि हाराण्याहारसिद्धये ॥ ९ ॥

दोनों कानः खचाः दोनों नेत्रः जिहा और पाँचवीं नासिका-ये पाँच जानेन्द्रियाँ हैं। इन्हें निपयानुमनका द्वार यतलाया गया है ॥ ९ ॥

शन्दः स्पर्शस्तथा क्रपं रस्तो गन्धश्च पञ्चमः । इन्द्रियार्थान् पृथग्विद्यादिन्द्रियेभ्यस्तु नित्यदा॥ १०॥

शब्दः स्पर्धः रूपः, रस और गन्ध-ये पाँच इन्द्रियोंके विपय हैं। इन्हें सदा इन्द्रियोंसे पृथक् समझना चाहिये॥२०॥ इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वश्यान् यन्तेव वाजिनः। मनञ्जापि सदा युङ्के भृतातमा हदयाश्रितः ॥११॥

वैसे सारिय घोड़ोंको अपने वहामे रखकर उन्हें इच्छा-नुसार चलाता है। इसी मकार मन इन्द्रियोंको कावूमें रखकर उन्हें स्वेच्छाते विषयोंकी ओर प्रेरित करता है, परंतु हृदयमें रहनेवाळा जीवारमा खदा उस मनपर भी शासन किया करता है ॥ ११॥

इन्द्रियाणां तथैवैषां सर्वेषामीश्वरं मतः। नियमे च विसमें च भूतात्मा मानसस्तथा॥१२॥

जैसे मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंका राजा और उन्हें विषयोंकी ओर प्रवृत्त करने तथा रोकनेमें भी समर्थ है, उसी प्रकार इदयस्थित जीवात्मा भी मनका स्वामी तथा उसके निग्रह-अनुग्रहमें समर्थ है ॥ १२ ॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च खभावश्चेतना मनः। प्राणापानौ च जीवश्च नित्यं देहेषु देहिनाम्॥ १३॥

इन्द्रियों इन्द्रियोंके रूप, रस आदि विषय, खमाव [शीतोष्णादि धर्म ], चेतना, मन, प्राण, अपान और जीव— ये देहधारियोंके शरीरोंमे सदा विद्यमान रहते हैं ॥ १३ ॥ आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणाः शब्दो न चेतना।

सन्तर्य हि तेजः सुजति न गुणान् वै कथंचन ॥ १४ ॥ धरीर भी वास्तवमे एस्व अर्थात् बुद्धिका आश्रय नहीं है। क्योंकि पाञ्चभौतिक धरीर तो उसका कार्य है तथा गुणः घष्ट एवं चेतना मी बुद्धिके आश्रय (कारण) नहीं हैं। क्योंकि बुद्धि चेतनाकी सृष्टि करती है, परतु बुद्धि त्रिगुणात्मिका मञ्जतिको उत्पन्न नहीं करती; क्योंकि बुद्धि स्वयं उसका कार्य है।॥ १४ ॥

पर्वं सप्तद्वां देहे वृतं वोडशभिर्गुणैः। मनीषी मनसा विद्रः पश्यत्यात्मानमात्मिनि ॥ १५॥

इस प्रकार बुद्धिमान् ब्राह्मण इस शरीरमें पाँच इन्द्रियः पाँच विषयः स्वमानः चेतनाः मनः प्राणः अपान और जीन— इन सोळइ तस्वीसे आवृत सत्रइवें परमात्माका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमे साक्षात्कार करता है ॥ १५॥

न ह्ययं चक्षुषा दश्यो न च सर्वेरपीन्द्रियैः। मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते॥१६॥

इस परमात्माका नेत्रों अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे भी दर्शन नहीं हो सकता। यह निश्चद्ध मनरूपी दीपकसे ही ख़द्धिमें प्रकाशित होता है ॥ १६॥

अशब्दस्पर्शक्षं तद्रसागन्धमञ्ययम्। अशारीरं शरीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रयम्॥१७॥

बह आत्मतत्त्व यद्यपि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्छसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंचे रहित है तो भी शरीरोंक भीतर ही इसका अनुसंवान करना चाहिये ॥

अञ्यकं सर्वेदेहेषु मत्येषु परमाश्चितम् । योऽनुपरयति स प्रेत्य करपते ब्रह्मभूयसे ॥ १८ ॥ जो इम विनाशशील समस्त गरीरोमें अञ्यक्तमावर्षे खित परमेश्वरका ज्ञानमयी दृष्टिते निरन्तर दर्शन करता रहनाई, वह मृत्युके पश्चात् ब्रह्मभावको प्रात होनेम समर्थ हो ज्ञाताई॥ विद्याभिजनसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ १९॥ पण्डितज्ञ विद्या और उत्तम दुरते सगत्र ब्राह्म

तथा भी, हाथी, दुःचे और चाण्डालमे भी समभावते सिन वक्षका दर्शन करनेवाले होते हैं ॥ १९॥

स हि सर्वेषु भृतेषु जङ्गमेषु ध्रवेषु च। वसत्येको महानातमा येन सर्विमन् ततम्॥२०॥

जिससे यह सम्पूर्ण जगत् न्यात है। वह एक परमा मा ही समस्त चराचर प्राणियोंके भीतर निवास करता है॥२०॥

सर्वभूतेषु चातमानं सर्वभूतानि चातमिन । यदा पश्यति भूतातमा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ २१ ॥ जत्र जीवातमा सम्पूर्ण प्राणिवीमे अपने क्षीर अपने म

सम्पूर्ण प्राणियोंको स्थित देखता है, उमसमय वह ब्रह्मभावरी प्राप्त हो जाता है ॥ २१॥

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । य **पर्न** सततं वेद सोऽमृतन्वाय करूपते ॥ २२ ॥ अपने शरीरके भीतर नैशा मानवहरू आत्मा है वैगा

ही दूसरोंके शरीरमें भी है, जिस पुरुपको निरन्तर ऐसा जान बना रहता है। वह अमृतस्वको प्राप्त होनेमें समर्थ है ॥ २२ ॥

सर्वभूतात्मभृतस्य विभोर्भृतिहतस्य च । देचाऽपि मार्गे मुझन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ २३ ॥ जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्म होकर म्य प्राणियोंक

हितमें खगा हुआ है। जिसका अपना कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है। उस समर्थ जानगेगीके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते हैं॥ २३॥

शकुन्तानामिषाकादो मतस्यानामिय चोदके । यथा गतिने दृदयेत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ २४ ॥ जैमे आकावमें चिडियोंके और जलमें महल्योंके पर-

जैसे आकाशमें चिडियोंके और जलमें महालगिक पद-चिह्न नहीं दिखायी देते। उसी प्रकार शानियोंकी गतिस मी किसीको पता नहीं चलता है ॥ २४॥

कालः पचित भूतानि सर्वाज्येवात्मनात्मिन । यस्मिस्तु पच्यते कालस्तं चेहेह् न कथन्॥ २५॥

काळ सम्पूर्ण प्राणियोंको स्वयं ही अपने भीतर पश्चता रहता है, परंतु जहाँ काळ भी पकाया जाता है, जो चानहा भी काळ है; उस परमात्माको यहाँ कोई नहीं जानता ॥२५॥ न तकुर्ष्य न तिर्यक् च नाधो न च पुनः पुनः।

न तदूष्य न तियक् च नायान च जुता जुता । न मध्ये प्रतिगृहींने नैय किंचिन कुतधन ॥ २६॥ सर्वेऽन्तःस्था इमे लोका बाह्यमेपां न किंचन ।

बह परमात्मा न ऊगरहै न नीचे और न वह आलश्यान्नें अथवा बीचमें ही है। कोई भी खानविगेप उनगे ग्रहण नहीं कर सकता: वह परमात्मा किसी एक खानसे दूर्तरे खानशे

१. अन्तःकरणमं जो शानशक्ति है, बिसके द्वारा मनुष्य सुख-दु ख और समस्त पदार्थोंका अनुमद करते हैं, जो कि अन्नःकाणकी पदा दुविदियोष है, इसे ही प्वेतना कहते हैं।

नहीं जाता है। ये सम्पूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं। इनका कोई भी भाग या प्रदेश उस परमात्माचे बाहर नहीं है।। ययजन्नं समागच्छेद् यथा वाणी गुणच्यतः॥ २७॥ नैवान्तं कारणस्येयाद् यद्यपि स्थान्मनोजवः।

यदि कोई धनुषसे छूटे हुए बागके समान अयवा मनके सहरा तीव वेगसे निरन्तर दौडता रहे तो भी जगतके कारण-स्वरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता ॥ २७३ ॥ तसात् सक्ष्मात् सक्ष्मतरं नास्ति स्थू छतरं ततः॥ २८॥ सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमञ्जोके सर्वमावृत्य विष्टति ॥ २९ ॥

उस सूक्ष्मस्वरूप परमात्मासे बढकर सूक्ष्मतर बस्त कोई नहीं है। उससे बदकर स्थूलतर बस्तु भी कोई नहीं है। उसके सब और हाथ पैर हैं। सब और नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सव ओर कान है। वह ससारमें सबको ब्यास करके स्थित है।।

त्रदे**वा**णोरणुतरं तन्महद्भयो महत्त्रम । तदन्तःसर्वभृतानां ध्वं तिष्ठन हरूयते ॥ ३०॥

वह लघुने भी अत्यन्त लघु और महान्से भी अत्यन्त महान है। वह निश्चय ही समस्त प्राणियोंके भीतर स्थित है सो भी किमीको दिखायी नहीं देता ॥ ३०॥

अक्षरं च क्षरं चैव डिधीभावोऽयमात्मनः।

क्षरः सर्वेषु भूतेषु दिन्यं तमृतमक्षरम् ॥ ३१ ॥ उस परमात्माके क्षर और अक्षर ये दो भाव ( खरूप ) हैं, सम्पूर्ण भूतोंमें तो उसका क्षर (विनाशी) रूप है और दिव्य सत्यस्वरूप चेतनात्मा अक्षर (अविनाशी) है ॥ ३१॥ नवद्वारं परं गत्वा हंस्रो हि नियतो वशी। ईशः सर्वस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ ३२ ॥

खावर-जडम सभी प्राणियोंका ईश्वर खाधीन परमात्मा नव द्वारोंवाले शरीरमें प्रवेश करके हंस (जीव) रूपसे खिरवापूर्वक खित है ॥ ३२ ॥

हानिभद्गविकल्पानां नवानां संचयेन घ। शरीयणामजस्याहर्हसत्वं पारदर्शिनः ॥ ३३ ॥

पारदर्शी ( तत्त्वजानी ) पुरुष परिणाममे हानि। भङ्ग एव विकल्पसे युक्त नवीन शरीरोंको नारंनार ग्रहण करनेके कारण अजन्मा परमात्मके अञ्चामृत जीवात्माको व्हंस'यहते हैं ॥३३॥ हंसोक्तं चाक्षरं चैव कृटस्थं यत् तदक्षरम्।

तद् विद्वानक्षरं प्राप्य जहाति प्राणजन्मनी ॥ ३४ ॥

हस नामसे जिस अविनाशी नीवात्माका प्रतिपादन किया गया है। वह कृटस्य असर ही है। इस प्रकार जो विद्वान् उस अक्षर आत्माको यथार्थरूपसे जान हेता है। वह प्राण, जन्म और

ंच अरं चैंच द्वैधीभावोऽयमात्मनः। गृत्युके युग्धनको सदाके लिये त्याग देता है ॥ ३४ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मर्वणि छुकानुसर्वे एकोन्नितारिवर्धिकहिसत्तमोऽप्यायः॥ १३९ ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोहावर्मपर्वमे शुक्रदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सी उनतासीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥

# चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन

च्यास खबाच

पृञ्छतस्तव सत्पुत्र यथावदिह तस्वतः। सांख्यशानेन संयुक्तं यदेतत् कीतितं मया॥ १॥

व्यासजी कहते हैं - सत्पुत्र शुक्र । तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने जो यहाँ जानके विषयका यथार्थ रूपसे तास्विक वर्णन किया है, ये सव साख्यजानसे सम्बन्ध रखनेवाछी वातें हैं।। १॥

योगकृत्यं तु ते कृत्स्नं वर्तयिष्यामि तच्छणु । पकत्वं वृद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च सर्वशः॥ २॥ थात्मनो व्यापिनस्तात ज्ञानमेतद्युत्तमम्।

अत्र योगसम्बन्धी सम्पूर्ण कृत्यीका वर्णन आरम्भ करता हूँ, सुनो । तात ! इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी दृत्तियोंको स्व ओरसे रोककर सर्वव्यापी आत्माके साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योगशास्त्रियोंके मतमे सर्वोत्तम ज्ञान है ॥२३॥ तदेतद्वपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिना ॥ ३ ॥ आत्मारामेण बुद्धेन योद्धव्यं ग्रुचिकर्मणा।

इसे प्राप्त करनेके छिये साधक सब ओरसे मनको इटाकर शमः दम आदि साधनींछे सम्पन्न हो आत्म-

तस्वका चिन्तन करे। एकमात्र परमात्मामें ही रमण करे जानवान् पुरुषसे जान ग्रहण करे एव शास्त्रविहित पवित्र कर्तव्यक्रमींका निष्कामभावते अनुष्टान करके शातव्य तत्त्वको जाने ॥ ३५ ॥

थोगदोषान् समुव्छिद्य पञ्च यान् कवयो विदः॥ ४ ॥ कामं कोघं च लोभं च भयं खप्नं च पञ्चमम्। क्रोधं शमेन जयित कामं संकल्पवर्जनात्॥ ५॥ सत्त्वसंसेवनाद् धीरो निद्रामुच्छेत्त्रमहीत ।

विद्वानीने योगके जो काम, क्रोध, छोभ, मय और पॉचवॉ खन्न-ये पॉच दोष बताये हैं उनका पूर्णतया उच्छेद करें। इनमेंसे फ्रोधको शम (मनोनिग्रह) के द्वारा जीते। कामको सकल्पके त्यागद्वारा पराजित करे तथा धीर पुरुष सरवगुणका सेवन करनेचे निद्राका उच्छेद कर सकता है ॥ धृत्या शिश्लोद्दं रक्षेत् पाणिपादं च चक्षुषा ॥ ६ ॥ चक्षुःथोत्रे च मनसा मनोवाचं च कर्मणा। यप्रमादाद् भयं जह्याद् दुम्मं प्राह्मोपसेवनात् ॥ ७ ॥

मनुष्य चैर्यका सहारा लेकर शिवन और उदरकी रक्षा करे अर्थात् विषयभोग और भोजनकी चिन्ता दूर कर दे । नेत्रींकी सहायताले हाथ और पेरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कार्नोकी तथा कर्मके हारा मन और वाणीकी रखा करे अर्थात् इनको छुद्ध बनावे । सावधानीके हारा मयका और विद्वान् पृक्षीके सेवनसे दम्मका त्यान करे ॥ ६-७ ॥ एवमेतान् योगदीषान् अयेग्नित्यमतिन्द्रतः । अद्योख्य ब्राह्मणांख्याचेंद् देवताः प्रणमेत च ॥ ८ ॥

इस प्रकार सदैव धावधानीपूर्वक आकरस छोड़कर इन योगसम्बन्धी दोषोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये। एवं अभिन और प्राह्मणींकी पूजा करनी चाहिये तथा देवताओंको

प्रणाम करना चाहिये ॥ ८॥

वर्जयेदुशतीं वाचं हिंसायुक्तां मनोतुदाम्। ब्रह्म तेजोमयं शुक्रं यस्य सर्वमिदं रक्तः॥ ९ ॥ पतस्य भूतं भव्यस्य दृष्टं स्थावरजङ्कमम्।

साधकको चाहिये कि मनको पीड़ा देनेवाळी हिंसायुक्त वाणीका प्रयोग न करे। तेजोमय निर्मेळ ब्रहा सवका बीज (कारण) है। यह जोकुछदिखायी दे रहा है। वय उठीका रस (कार्य) है। वस्पूर्ण चराचर जगत् उस ब्रह्मके ही ईक्षण ( कंकरप ) का परिणास है। १९ ।।

ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं द्वीराजेंवं समा॥१०॥ शौचमाचारसंशुद्धिरिन्द्रयाणां च निप्रदः। प्रतीविंवर्धते तेजः प्राप्तानं शापकर्षति॥११॥

पताचवधते तेजः पाप्पान चापकषीते ॥ ११ ॥ ध्यानः वेदाध्ययनः दानः सत्यः छजाः सरस्रताः धमाः

शौचः आचारश्रद्धि एवं इन्द्रियोंका निम्नह—इनके द्वारा तेजकी वृद्धि होती है और पापीका नाश हो जाता है॥१०-१९॥ सिम्यन्ति चास्य सर्वार्था विश्वानं च प्रवर्तते ।

समः सर्वेषु भूतेषु छन्धाछन्धेन चर्तयन् ॥१२॥ धृतपाप्मा तु तेजसी रुप्ताहारो जितेन्द्रयः। कामकोधी वदो करवानिर्नापेद ब्रह्मणः पदम ॥१३॥

इतना ही नहीं, इनने साधकके सभी मनोर्थ विद्ध होते हैं तथा उने विज्ञानकी भी प्राप्ति होती है। योगीको च्याहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोमे समान माव रक्ते। जो कुछ भी मिले या न मिले, उत्तीरें चंतोषपूर्वक निर्वाह करे। पार्षिको हो डाले तथा तेजस्ती, मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर काम और क्रोषको प्रामे करके न्रस्पदको पानेकी इच्छा करे।।

मनसञ्चेन्द्रियाणां च इत्वैकार्यं समाहितः। पर्वपावापरार्धे च धारयेन्मन नात्मनि॥१४॥

योगी मन और इन्द्रियोंको एकाम करके रावके पहले और पिछले पहरमे ध्यानस्य होकर मनको आत्मामे लगाये ॥

जन्तोः पञ्चेन्द्रियस्यास्य यदेकं छिद्रसिन्द्रियम् । ततोऽस्य स्रवते प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकस् ॥ १५ ॥

जैसे सबक्ते एक जगह भी छेद हो जाय तो बहाँसे पानी, वह जाता है। उसी प्रकार पॉच हिन्द्रयोठे बुक जीवास्माकी एक इन्द्रिय भी यदि छिद्रशुक्त हुई-विषयोठी ओर प्रकृत हुई तो उसीदे उसकी दुद्धि श्रीण हो आती है। मनस्तु पूर्वमादद्यात् कुमीनमिय मत्यहा।

ततः श्रीतं तत्रश्रस्तिहां द्वाणं च योगवित् ॥ ६६ ॥
जैने मळलीमार नाल काटनेवाली दुष्ट मळलीतो एर्॰
एकहवा है। उसी तरह योगवेता वाधक पहले अपने मननो वर्णः करे । उसके वाद कानका किर नेवका तदनन्तर हिद्वा और वाण आदिका निषद करें ॥ १६ ॥ वत एतानि संयम्य मनिस स्थापकेत स्रविः ।

वत प्तानि संयम्य मनसि स्थापयेद् यतिः। तथैवापोद्य संकरपान्मनी ह्यात्मनि धारयेत्॥ १७॥ यवदील साथक इन पाँची इन्द्रियोको वसमे इन्द्रे मनम

विकारण साथक इन पाचा इन्द्रियामा वसमे करके मनमे स्थापित करे । इसी प्रकार संकल्पीका परित्याग करके मनने बुद्धिमें लीन करे ॥ १७॥

पञ्चेन्द्रियाणि संधाय मनसि स्थापयेद् यतिः। यदैवान्यवतिष्ठन्ति मनःपष्टान्ययात्मनि ॥१८॥ असीदन्ति च संस्थाय तदा ब्रह्म वकाराते।

योगी पॉर्चो इन्द्रियोंको कार्मे करके उन्हें हदतापूर्वक सनमें खापित करें। जब छठे सनमहित ये दन्द्रियों हुद्रिमें खिर होकर प्रवन्न (स्वच्छ ) हो जाती हैं। तर उह योगीको बहाका वाद्यास्कार हो आता है।। १८५।।

विसूम इच दीवाचिरादित्य इच दीप्तिमान् ॥ १९ ॥ वैद्यतोऽग्निरिवाकाचे दृश्यतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि ।

धृतिमन्तो महाप्राज्ञाः सर्वभृतहिते रताः॥ २१॥ सव उस आत्मामं दृष्टिगोचर होते हें और व्यापक होनेके

कारण बह आहमा खब्मे दिखायी देता है। जो महामा प्रायण मनीधी, महाजानी, चैर्यवात् और सम्पूर्ण गाणियोंने दिवने तत्पर रहनेवाले हैं। वे हो उस परमात्माका दर्गन कर पाते हैं। एवं परिमित्तं कालमार्चरन् संशितवातः। आस्त्रीतो दि रहस्थेको गच्छेन्टक्षरसात्मताम्॥ २२॥

जो योगी प्रतिदिन नियत समयतक अकेल एरान्त स्थानमे बैठकर भजीभाँति नियमोंके पालनपूर्वक इन प्रकार योगाम्याप करता है। वह अक्टर-असकी समताको प्राप्त हो

जाता है ॥ २२ ॥ प्रमोहो भ्रम आवर्तो चाणं धवणदर्शने । अद्भवानि रसस्पर्शे शीतोष्णे मास्ताकृतिः॥ २३ ॥

योगलाकामे अप्रसर होनेरर मोह, भ्रम और ाहरें आदि विष्ण भ्राप्त होते हैं। फिर दिन्द सुनन्ध मानी है और दिन्न शन्दोंके अवण एवं दिन्द रुपोंके दर्गन होते हैं। माना भक्तारके अवसुन्त रस और स्पर्धना अनुमय होना है। इस्प मुक्त सर्दी और गर्मी भ्राप्त होती है तथा वायुन्द होना अनुमार्गने चटने फिरनेकी शक्ति आ जाती हैं। दें ॥

योगतः। प्रतिभामुपसर्गीश्चाप्युपसंगृह्य तांस्तत्त्वविद्नादस्य आत्मन्येच निवर्तयेत् ॥ २४ ॥ प्रतिभा यद जाती है । दिव्य मोग अपने आप उपस्थित

हो जाते हैं। इन सब सिद्धियोंको योगवलसे प्राप्त करके भी तत्त्ववेत्ता योगी उनका आदर न करे; क्योंकि ये सब योगके विन्त हैं। अतः मनको उनकी ओरते छौटाकर आत्मामें ही एकाग्र करे ॥ २४ ॥

कुर्यात परिचयं योगे जैकाल्ये नियतो मुनिः। गिरिष्ट्रि तथा चैत्ये वृक्षात्रेषु च योजयेत्॥ २५॥

नित्य नियमसे रहकर योगी मनि किसी पर्वतके शिखरपर किसी देवव्रक्षके समीप या एकान्त मन्दिरमें अथवा वृक्षींके सम्मुख बैठकर तीन समय ( सवेरे तथा रातके पहले और पिछले पहरोंमे ) योगका अभ्यास करे ॥ ६५ ॥ संनियम्येन्टिययामं कोण्डे भाण्डमना इव । एकाग्रं चिन्तयेन्नित्यं योगान्नोद्वेजयेन्मनः ॥ २६ ॥

इच्य चाहनेवाले मनुष्य जैसे सदा द्रव्यसमुदायको कोठे-में वॉध करके रखता है। उसी तरह योगका साधक भी इन्द्रिय-समुदायको सयममे रखकर हृदयकमलमे स्थित नित्य आत्माका एकाममावरे चिन्तन करे । मनको योगसे उद्विपन न होने दे ॥

येनोपायेन शक्येत संनियम्तुं चलं मनः। सं च युक्तो निषेवेत म चैव विचलेत् ततः ॥ २७ ॥

निस उपायसे चज्रल मनको रोका जा सके। योगका राधक उसका सेवन करे और उस साधनसे वह कभी विचलित न हो ॥ २७ ॥

शूर्या गिरिग्रहाश्चेव देवतायतनानि च। शुन्यागाराणि चैकाग्रो निवासार्थमुपक्रमेत् ॥ २८॥

एकामचित्र योगी पर्वतकी सुनी गुफा, देवमन्दिर तथा एकान्तस्य शून्य गृहको ही अपने निवासके लिये चुने ॥ २८॥

नाभिष्वजेत परं वाचा कर्मणा मनसावि वा । उपेक्षकी यताहारो लब्धालब्धे समी भवेत ॥ २९॥

योगका साधक मनः वाणी या कियाद्वारा भी किसी दूसरेमें आसक्त न हो । सबकी ओरसे उपेक्षाका भाव रक्खे । नियमित मोजन करे और लाम हानिमें भी समान माव रक्खे॥ यश्चेनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत । समस्तयोश्चाप्यभयोनीभिष्यायेच्छभाद्यमम् ॥ ३०॥

जो उसकी प्रशसा करे और जो उसकी निन्दा करे। उस दोनोंमें वह समान मान रक्ते। एककी मळाई या दूसरेकी

न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तयेत ।

समः सर्वेषु भृतेषु सधर्मा मातरिश्वनः ॥ ३१॥

बुराई न सोचे ॥ ३०॥

हृति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षयसँपर्वणि शुकासुप्रक्ते चत्वारिशद्धिकदिवततमोऽध्यायः॥ २४०॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोक्षधर्मपर्वमें शुक्रदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ चालीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४०॥

कुछ लाभ होनेपर हर्षेते फुल न उठे और न होनेपर चिन्ता न करे। समस्त प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे। बायुके समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असङ्ग और व्यनिकेत रहे ॥ ३१ ॥

वर्वं स्वस्थात्मनः साधोः सर्वेत्र समदर्शिनः l शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ३२ ॥ वण्मासान्नित्ययकस्य

इस प्रकार स्वस्वचित्त और सर्वत्र समदर्शी रहकर कर्मफलका उल्लंबन करके छः महीनेतक नित्य योगाम्यास करनेवाला श्रेष्ठ योगी वेदाक्त परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है ॥ ३२ ॥

वेदनार्ताः प्रजा दृष्टा समलोप्रादमकाञ्चनः। प्रतस्मिन विस्तो मार्गे विस्मेन्न च मोहितः ॥ ३३ ॥

प्रजाको धनकी प्राप्तिके लिये वेदनासे पीडित देख धन-की ओरसे विरक्त हो जाय-मिट्टीके ढेले। पत्यर तथा खर्ण-को समान समझे । विरक्त पुरुष इस योगमार्गसे न तो विरत हो और न मोहमें ही पढ़े ॥ ३३ ॥

अपि वर्णावकुष्टस्त नारी वा धर्मकाद्विणी। वावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम् ॥ ३४॥

कोई नीच वर्णका पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो। यदि उनके मनमें धर्मसम्पादनकी अभिलाषा है तो इस योगमार्गका सेवन करनेसे उन्हें भी परमगतिकी प्राप्ति हो सकती है ॥३४॥

अर्ज प्राणमजरं सनातनं यदिन्द्रियेरुपलभेत निश्चलैः। अणोरणीयो महतो महत्तरं

तदात्मना पश्यति मुक्तमात्मवान् ३५ जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है। वहीं योगी निश्चल मनः बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा जिसकी उपलब्धि होती है। उस अजन्मा। पुरातनः अजरः सनातनः नित्यमुक्तः अणुरे भी अणु और महान्से भी महान् परमात्माका आत्मारे अनुमव करता है ॥ ३५ ॥

> इदं महर्पेर्वचनं महात्मनो यथावदुक्तं मनसानुदृश्य च । अवेक्ष्य चेमां परमेष्ठिसाम्यतां

प्रयान्ति चाभूतर्गातं मनीषिणः ॥ ३६॥ महर्षि महातमा व्यासके यथावदृरूपसे कहे गये इस उपदेशवाक्यपर सन ही-सन विचार करके ए दं इसको अली-ऑति समझकर जो इसके अनुसार आन्वरण करते हैं। वे मनीवी प्रवपब्रह्माजीकी समानताको प्राप्त होते हैं और प्रलयकालपर्यन्त व्रह्मछोक्में ब्रह्माजीके साथ रहकर अन्तमें उन्होंके साथ ग्रक हो जाते हैं ॥ ३६ ॥

#### एकचरवारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः कर्म और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मप्रक्षिके उपायका वर्णन

शुक्त उवाच

यदिदं वेदवचनं कुरु कर्म त्यजेति च। कां दिशं विद्यया यान्ति कां च गच्छन्ति कर्मणा॥ १॥

शुकदेवने पूछा—पिताजी । वेदमें प्कर्म करो' और 'कर्म छोडो'—ये जो दो प्रकारके वचन मिछते हैं। उनके सम्बन्धमें में यह जानना चाहता हूं कि विद्या ( श्रान ) के हारा कर्मको त्याग देनेपर मनुष्य किस दिशामे जाते हैं ! और कर्म करतेते उन्हें किस गतिकी प्राप्त होती है ! ॥ १॥ पतद् वें ओतुमिच्छामि तद् भवान प्रवहीतु में।

एतचान्योन्यवैरूप्ये वर्तेते प्रतिकुलतः ॥ २ ॥ मैं इस विषयको सुनना चाहवा हूँ। आप कृपापूर्वक सुक्षे यह बतावें । ये दोनों वचन एक दुबरेके विपरीत हैं। अनः प्रति-

कूछ परिणाम ही उत्पन्न कर सकते हैं ॥ २ ॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं पराशरस्रुतः सुतम्। कर्मविद्यामयावेतौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ ॥ ३ ॥

भीष्मजी कहते हैं —राजन् ! शुक्रदेवजीके इत प्रकार पृछनेपर पराशरनन्दन भगवान् व्यासने यों उत्तर दिया—ग्वेटा ! ये कर्ममय और ज्ञानमय मार्ग क्रमगः विनाशगील और अविनाशी हैं, मैं इनकी व्याख्या आरम्भ करता हूँ ॥ ३ ॥

हे, में इनको व्याख्या आरम्भ करता हु ॥ ४ ॥ यां दिद्यां विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा। श्रृ<u>र</u>णुष्वेकमना चत्स गहरं होतद्न्तरम् ॥ ४ ॥

व्यस । ज्ञानसे मनुष्य जिस दिशाको जाते हैं और कर्मद्वारा उन्हें जिस गतिकी प्राप्त होती हैं। वह सब बताता हूँ। एक चित्र होकर सनी । इन दोनोंका अन्तर अत्यन्त गहन है ॥

अस्ति धर्म इति प्रोक्तं नास्तीत्यत्रैव यो वदेत्। तस्य पक्षस्य सददामिदं मम भवेद् व्यथा॥ ५॥

्धर्स है, ऐसा शास्त्रका उपदेश है, इसके विपरीत यदि कोई कहे कि धर्म नहीं है तो उसे सुनकर एक आस्तिकको जितना कष्ट होता है, उसके पक्षके ही समान यह कर्म और विद्याका तारतम्यविषयक प्रश्न मेरे लिये क्लेशदायक है।

द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिवाः। प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः॥ ६ ॥ प्रवृत्तिलक्षण धर्मे और निवृत्तिके उददेव्यवे प्रतिपादित

धर्म, ये दो मार्ग हैं जहाँ वेद प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥ कर्मणा वच्यते जन्दुर्विद्यया तु प्रमुख्यते । तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारवृद्धिनः ॥ ७ ॥ ध्वकामकर्मसे मनुष्य वन्धनमे पडता है और ज्ञानते मुक

हो जाता है, अतः दूरदर्शी यति कर्म नहीं करते हैं ॥ ७ ॥ कर्मणा जायते प्रेत्य मूर्तिमान् पोडशात्मकः । विद्यया जायते नित्यमन्यक्तं श्रुव्ययात्मकम् ॥ ८ ॥ कर्म करनेते मनुष्य मृत्युके पश्चात् चोल्हक तन्त्रीते वने हुए मूर्तिमान् गरीरको चारण करके जन्म लेता है। निर् श्चानके प्रमावते जीव नित्यः अव्यक्तः अविनाशी एरमात्मारो प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

कर्म त्येके प्रशंसन्ति खल्पबुद्धिरता नराः। तेन ते देहजालानि रमयन्त उपासते॥९॥

ब्जपूरे शानमे आसक्त अर्थात इन्द्रियगानको ही शन माननेवाले कुछ मनुष्य एकामकर्मकी प्रशंसा करते हैं, इस्तिये वे भोगासक्त होकर वारशार विभिन्न शरीरोमें आनन्द मानहर उनका सेवन करते हैं ॥ ९ ॥

थे सा वुद्धि परां प्राप्ता धर्मनैपुण्यद्शिनः। न ते कर्मे प्रशंसन्ति कूपं नद्यां पियन्तिय॥१०॥

्वरंतु जो घर्मके तत्त्वको मलीमाँति चमहारू चर्चोत्तम झान प्राप्त कर चुके हैं। वे कर्मकी उम्मी तरह प्रममा नर्रा करते हैं, जैसे प्रतिदिन नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य दुएँवा आदर नहीं करते हैं ॥ १० ॥

कर्मणः फलमाप्नोति सुखदुःखे भवाभवी। विद्यया तदवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ११॥

कानके फल हैं खुल-दुःख और जन्म-मृत्यु । वर्षद्वाय सनुष्य इन्होंको पाठे हैं, परंतु शानके ह्यारा उन्हें उत पान-पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जानेते खराके लिये धोक्रमें मुक्त हो जाता है ॥ ११ ॥

यत्र गत्वा न भ्रियते यत्र गत्वा न जायते। न पुनर्जायते यत्र यत्र गत्वा न चर्तते॥१२॥

ंजहों जाकर फिर मृखुका कह नहीं उठाना पड़ता। जहां जानेथे फिर जन्म नहीं होता, जहां पुनर्जन्मरा भय नहीं रहता तथा जहां जाकर मनुष्य फिर इस स्पारंम नहीं उहेता तथा जहां जोकर मनुष्य फिर इस स्पारंम नहीं छोटता ॥ १२॥

यत्र तद् ब्रह्म प्रमम्ब्यक्तमचर्ल ध्रुवम्। अव्याकृतमनायासम्बयक्तं चावियोगि च॥१३॥ ब्रह्मा विना क्रेशके प्राप्त होनेवाले और भिलकर वनी

ब्बहा ।वना स्रथक आत शायान आत अनिवंदनीय विख्या न होनेवाले अञ्चक अचल नित्य अनिवंदनीय तथा विकारश्रम्य उस प्रसह प्रमात्माका सांशितार हो जाता है ॥ १३॥

हा जावा र ॥ ९४ ॥ द्वस्ट्वेर्न यत्र वाध्यनते मानसेन च कर्मणा । समाः सर्वत्र मैनाश्च सर्वभूतिहते रताः ॥ १४॥ रउस स्थितिको प्राप्त हुए मनुष्योंको सुनः दुःसादि इन्द्रः

\* पाँच इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियोंके विषय, स्ताव (डीनीक्टर धर्म ), जेतना ( डीनडीक्ट ), मन, प्रान, अपान कीर रीनिक्टर सोडह तस्त्र पूर्वेमें २३९ वें अध्यायके १३ वें कीरमें कार सुके हैं। सानसिक सकस्य और कर्म-धस्कार वाधा नहीं पहें-वाते । वहाँ पहुँचे हुए मानव सर्वत्र समानमाव रखते हैं, सत्रको मित्र मानते हैं और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं॥ विद्यामयोऽन्यः पुरुषस्तात कर्ममयोऽपरः । विद्धि चन्द्रमसं दशें सुक्ष्मया कलया स्थितम्॥ १५ ॥

'तात । ज्ञानी मनुष्य कुछ और ही होता है। कर्मासक मनुष्य उससे सर्वथा भिन्न है। जैसे चन्द्रमा घटते-घटते अमावास्थाको एक सङ्म कलाके रूपमे ही शेष रह जाता है। यही अवस्था तुम कर्मातक मनुष्योंकी मी समझो उसे क्षय और वृद्धिके ही चक्तरमें पड़े रहना पड़ता है ॥ १५ ॥ तदेतद्विणा प्रोक्तं विस्तरेणानुसीयते । नवजं शशिनं दृष्टा वक्ततन्तुमिवाम्बरे ॥ १६ ॥

< इस बातको एक मन्त्रद्रश ऋपिने विस्तारके साथ बताया है। अमावास्याके बाद आकाशमें एक टेढे और पतले स्तके समान प्रतीत होनेवाले नवोदित चन्द्रमाको देखकर ऐसा ही अनुमान किया जाता है।। १६ ॥

पकादशविकारातमा कलासभारसम्भूतः। मर्तिमानिति तं विद्धि तात कर्मगुणात्मकम् ॥ १७ ॥

क्रमंजन्य कलाओंके भारको धारण करनेवाला कर्मासक मनुष्य मन और इन्द्रियरूप ग्यारह विकारींसे युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। इस प्रकार यह मुर्तिमान ( देहचारी ) व्यक्ति होता है । तुम उसे कर्मफलसम्भूत त्रिगुणात्मक शरीरसे युक्त तथा चन्द्रमाके समान हृद्धि और

हासका भागी होनेवाला नमझो ॥ १७ ॥

देवो यः संधितस्तरिमश्रव्यिन्द्रिव पृष्करे। क्षेत्रक्षं तं विज्ञानीयाधित्यं योगजितात्मकम् ॥ १८॥

ध्याणियोंके अन्तःकरण ( हृदयाकाश ) में जो स्वयम्प्रकाश चिन्मय देवता कमलके पर्तेपर पडी हुई पानीकी बॅदके समान निर्लेपभावसे विराजमान है तथा जिसने योगके द्वारा चित्तको वर्गमें किया है। उस आस्मतत्त्वको तुम सदैव क्षेत्रज्ञ समझो ॥ १८ ॥

तमो रजञ्ज सत्त्वं च चिद्धि जीवगुणात्मकम्। जीवमात्मगुणं विद्यादात्मानं परमात्मनः ॥ १९ ॥

क्तमोगणः रजोगण और सत्त्वगुण-इन तीनींको बुद्धिका राण समझो। इनके सम्मन्धसे जीव गुणस्वराप और गुण जीव-स्वरूप प्रतीत होने छगते हैं। अतः वास्तवमे जीवारमा परमारमा-का ही अंश है। ऐसा समझो ॥ १९॥

स्यसेतर्नं जीवगणं **चह**न्ति स चेप्रते जीवयते च सर्वम्। परं क्षेत्रविद्यो घदन्ति प्राकल्पयत यो भवनानि सप्त ॥ २० ॥

श्वारीर स्वय तो अनेतन (जड ) है, परंतु चेतनसे युक्त होनेसे उसे जीबारमाने गुण चैतन्यसे युक्त कहा जाता है। जीवात्मा ही शरीरके द्वारा चेश करता है और वही समस्त शरीरको जीवन ( चेतना ) प्रदान करता है, परंत जिस परमात्माने सातों अयनोकी साप्ति की है। उसे क्षेत्रवेता विद्वान् उस जीवात्मासे भी श्रेष्ठ बताते हैं। । २०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोश्रधमेपर्वणि शकानुप्रकृते एकचावारिशद्धिकद्विशततमोऽप्यायः ॥२४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गेत मोक्षपर्मपर्वमें गुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ एकतालीसर्वो अध्याय परा हुआ ॥ २४९ ॥

#### द्विचत्वारिंशदधिकद्विशतत**मोऽ**घ्यायः आश्रमधर्मेकी प्रस्तावना करते हुए ब्रह्मचर्य-आश्रमका वर्णन

शक उवाच क्षरात्त्रभृति यः सर्गः सगुणानीन्द्रियाणि च । वदध्येश्वर्यातिसर्गोऽयं प्रधानश्चात्मनः श्रुतम्॥ १ ॥

श्चकदेवजीने पूछा-पिताली । धर अर्थात् प्रधान्ते जो चौबीस तत्त्वींवाली सामान्य सृष्टि हुई है तथा शब्द आदि विषयींसहित जो इन्डियाँ हैं। उनकी सृष्टि बुडिके सामर्थिस हुई है। अतः यह अतिसर्ग-असाधारण सृष्टि है । बन्धन-कारी होनेके कारण इसे प्रमुख या प्रवल माना गया है। यह दोनों प्रकारकी सृष्टि पुरुपके सनिधानसे। प्रकृतिसे उत्पन्त हुई है। यह सब मैंने पहले सुन लिया है ॥ १ ॥ भूय पव तु लोकेऽस्मिन् सद्वृत्ति कालहैतुकीस्।

यया सन्तः प्रवर्तन्ते तदिच्छाम्यव्यवितम् ॥ २ ॥ भव पुनः इस ससारमें प्रत्येक युगके अनुसार जो शिष्ट पुरुपोंकी आचार-परम्परा रही है तथा जिसके अनुकुछ तत्पुरुषींका वर्ताव होता आया है। उसका मैं भी अनुसरण करना चाइता हैं ॥ २ ॥

वेदे वचनमुक्तं तु कुर कर्म त्यजेति च । कथमेतद विजानीयां तच व्यास्थातमहीस ॥ ३ ॥

वेदमें 'कर्म करो' और 'कर्म छोड़ो'—ये दोनों वात कही गयी हैं। मैं इनका तालर्य कैसे समझूँ ? जिससे इनका विरोध हट जाय । आप इस विषयकी व्याख्या करें ॥ ३॥ छोकञ्चलान्ततन्यज्ञः प्रतोऽष्टं गुरुशासनात् ।

कृतवा बुद्धि विमुक्तातमा द्रव्याम्यातमानमञ्चयम् ॥ 😮 ॥

मै आप-जैते गुम्के उपदेशसे पवित्र हो गया हूँ तथा मुले जगत्के इत्तान्त ( लौकिक नीति-रीति ) का भी ज्ञान हो गया है; अतः धर्माचरणते बुद्धिका सस्कार करके स्थल देहका व्यक्तिमान त्यागकर अपने अविनाशीखरूप परमात्मा-का दर्शन करूँगा ॥ ४ ॥

व्यास उवाच

यथा वैविहिता वृत्तिः पुरस्ताद् ब्रह्मणा स्वयम् । पया प्रवेतरैः सक्रिराचीर्णा परमर्विभः॥ ५॥ व्यासजीने कहा—नेटा ! पूर्वकाटमें साक्षात् ब्रह्माजी-ने जिस आचार-व्यवहारका विधान कर दिया है, पहलेके सत्पुक्ष तथा ऋषि-महर्षि भी उसीका पालन करते आ रहे हैं॥ ब्रह्मचर्येण वे लोकान् जयन्ति परमर्थयः।

मक्षचयण व लाकान् जयान्त प्रमावयः। भारमनश्च ततः श्रेयांस्यन्विच्छन् मनसाऽऽरमनि॥६॥

परम ऋषियोंने ब्रह्मचर्यके पाळनसे ही उत्तम छोकोयर विजय पायी है। अतः मनःही-मन अपने कल्याणकी हुन्छा रखकर पहले ब्रह्मचर्यका पालन करे ॥ ६ ॥

वने मूलफलाशी च तप्यन् सुविपुर्छं तपः। पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिंसकः॥ ७॥

(फिर वानमस्य-धर्मका आश्रय हे) वनमे फल्टमूल खाकर रहे। भारी तपस्यामें तत्पर हो जाय। पुण्य तीयोंमे भ्रमण करे और किसी भी प्राणीकी अपने द्वारा हिंखा न होने दे॥ ७॥

विधूमे सन्नमुसले चानप्रस्थपतिश्रये । काले प्राप्ते चरन् भेश्यं कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥ ८ ॥

इसके बाद संन्यासी होकर यथासमय शिक्षासे जीवन-निर्वाह फरते हुए भिक्षाके लिये 'बानप्रस्थी' के आध्रमपर उस समय जाना चाहिये, जब कि मुसलसे धान क्टनेकी आबाज न सुनायी पड़े और रसोईघरसे फूँआ निकलना बंद हो जाय। इस प्रकार जीवन वितानेवाला संन्यासी ब्रह्ममावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ८॥

तिःस्तुतिर्निर्नमस्कारः परित्यज्य शुभाशुभे । अरण्ये विचरकाकी येन केनचिदाशितः ॥ ९ ॥

शुकदेव ! तुम भी रतुति और नमस्कारचे अलग रहकर शुभाशुभ कर्मोंका परित्याग करके जो कुछ फल्म्मूल मिल जाय, उसीचे भूख मिटाते हुए बनमे अकेले विचरते रहो ॥

शुक उषाच

यदिदं वेद्यचनं छोकवादे विरुध्यते ।

प्रमाणे वाप्रमाणे च विरुद्धे शास्त्रता कुतः॥ १०॥

इत्येतच्छ्रोतुमिच्छामि प्रमाणं त्भयं कथम्।

कर्मणामविरोधेन कथं मोसः प्रवर्तते ॥ १९॥

शुक्तदेवने पूछा—पिताजी । 'कर्म करो' और 'कर्म छोड़ो'—ये जो बेदके दो तरहके बचन हैं, छोक्रदृष्टिने विचार करनेपर परस्पर विकद्ध जान पड़ते हैं । ये प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक १ यदि प्रामाणिक हैं तो परस्पर विरोध रहते हुए इन्हें शास्त्रवचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं १ यह सब में सुनना चाहता हूँ; साथ ही यह भी बताइये कि कर्मोंका विरोध किये विना मोक्षकी प्राप्ति किस तरह हो सकती है १ ॥ १०-११ ॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तः प्रत्युवाचिर्दं गन्धवत्याः सुतः सुतम् । ऋषिसत्त्युजयन् वाक्यं पुत्रस्यामिततेजसः ॥१२॥ भीषमजी कहते हैं—गुषिष्ठिर ! उनके इत प्रकार पूछनेपर गम्बवती (मत्यवती) के एव महीं ह्यान्ते अपने अमिततेशक्वी पुत्रके बचनका आदर करते हुए उत्तवे इत प्रकार कहा ॥ १२ ॥

व्यास उवाच

ब्रह्मचारी गृहस्थक्ष्य वानमस्थोऽय भिद्धकः। यथोक्तचारिणः सर्वे गुच्छन्ति परमां गतिम् ॥ १३॥

व्यासजी बोले—शेश | ब्रह्मचारी, यहस्य वातमस्य और संन्यारी—वे समी अपने अपने आश्रमके लिने विदिन बाब्बोक कर्मोका पालन करते हुए परम गतिको प्राप्त होते हैं। एको वाष्याध्यासन्तरम्य स्टेन्टिंग

एको वाप्याथमानेतान् योऽनुतिप्ठेद् यथाविधि। अकामद्वेपसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥ १४॥

यदि कोई एक पुरुष भी इन आश्रमोंके धर्मोरा गर देखेर सून्य होकर विधिपूर्वक अनुसान कर हे तो वर पत्रस्र परमात्माको तत्त्वसे जाननेका अधिकारी हो जाता है ॥ १४ ॥ चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । पतामाकहा निःश्रेणीं ब्रह्मखोंके महीयते ॥ १५ ॥

ये चारो आश्रम ब्रह्ममें हैं। प्रतिद्वित हैं और ब्रह्मतक पहुँचानेके लिये चार रैंडीवाली लीडीके समान माने गये हैं। इस सीढीयर चढकर मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है।

भायुवस्तु चतुर्भागं व्रह्मचार्यनस्यकः। गुरौ या गुरुपुत्रे वा वसेद् धर्मार्थकोविदः ॥ १६ ॥

द्विलके बालकको चाहिय कि ब्रह्मचर्यका पालन परते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्रकी छेवाने अपनी आयुके एक चौथाई भाग अर्थात् पचील क्योंतक रहे। वहाँ रहते हुए निधीके दोष न देखे। ऐसा करतेवाला ब्रह्मचारी धर्म और अर्थके

श्चानमें कुशल होता है || १६ ||

जधन्यशायी पूर्वे स्याहुरधाय गुरुवेशमित । यम शिष्येण कर्तेक्यं कार्ये दासेन चा पुनः ॥ १०॥ वह गुरुके सोनेके पश्चात् नीचे आवनपर होते और उनके जागनेते पहले ही उठ जाय । गुरुके घरमें एक ग्रिय्य या दारुके करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो। उम्रे वह

स्वयं पूरा करे॥ १७॥

कृतमित्येव तत्सर्वे कृत्वा तिष्टेत पाइवेतः। किंकरः सर्वकारी स्यात् सर्वकर्मेसु कोविदः ॥ १८॥

गुरुजी जो भी आज्ञा दें उनके खिये गया गरी उत्तर दें कि प्यापन्त् ! इसे अभी पूग किया' और वह धर वर्ग करके उनके पास आकर खड़ा हो जाय। भीरे स्थि बन आज्ञा है !' ऐसा पूछते हुए एक आजाकारी नेवननी माँवि गुरुका सारा कार्य करनेके लिये तैया। रहे और सभी वर्मके

सम्पादनमें कुराल हो ॥ १८ ॥ कर्मातिशेषेण गुरावध्येतव्यं बुभूपता ।

वृद्धिणोऽनपचादी स्यादाहतो गुरुमाध्येत् ॥ १९॥ अपनी उन्नति चाहनेवाले शिप्पको गुक्की मेना उदन का सारा कार्य समाप्त करके उनके पास बैठकर अल्पन करना चाहिये । वह सबके प्रति सदा उदार रहे और किसी-पर कोई कलह्न न लगावे । गुरुके बुळानेपर झट उनकी सेवामें उपस्थित हो जाय ॥ १९॥

शुचिर्दक्षी गुणोपेतो ज्ञूयादिष्टिमवान्तय । चक्षुषा गुरुमव्ययो निरीक्षेत जितेन्द्रियः॥२०॥

बाहर-मीतरसे पवित्र रहे । कार्यमें कुडाल हो । गुणवान् वने । मीतरसे सन्दाबना रखकर यीच-यीचमें ऐसी बात बोले जो गुकको प्रिय लगनेवाली हो । धान्त-मावसे मीकिपरी हिष्टे डालकर गुककी ओर देखे और

इन्द्रियोंको वशमें रखे ॥ २०॥

नाभुक्तवित चाश्रीयाद्गीतवित नो पिवेत्। नातिष्ठति तथाऽऽसीत नासुते प्रस्तपेत च ॥ २१ ॥ भाचार्य जवतक मोजन न कर हैं। तवतक स्वयं भी

न खाय ( के जनतक कारू-पान न कर हैं) तस्त्रक सर्व भी न करें। उनके दैठनेते पहले स्वयं भी न बैठे और उनके सेमेरे पहले स्वयं भी न सेरे ॥ २२॥

उत्तानाम्यां च पाणिभ्यां पादावस्य मृद्ध स्पृशेत्। दक्षिणं दक्षिणंनेव सम्यं सन्येन पीडयेत्॥ २२॥

दोनी हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथचे गुक्का दाहिना चरण और बार्ये हायचे उनका बार्यो चरण धीरे-धीरे

छूकर प्रणाम करे।। २२॥

मभिवाद्य गुरुं व्यवद्धीच्य भगवन्निति । इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि कृतं म्या ॥ २३ ॥

हस प्रकार अभिवादनके पश्चात् होय जोड़कर गुरुसे कहे—प्रमावन [ अत्र आप मुद्दे पढावें | मैंने अमुक काम पूरा कर दिया है और यह अमुक कार्य अभी करेगा ॥१२॥ अहांस्त्रवृषि कतीसि यह भवान चक्ष्यते युनः। हिते सर्वमञ्जाप्य निचेद्य च प्रधाविधि ॥ २४॥ कुर्यात् कृत्या च तत्सर्वमार्थ्ययं गुरुचे पुनः।

'ब्रह्मन् ! इसके विवा और भी जिन कार्योंके लिये आप आजा देंगे, उन्हें भी में शीव पूर्ण करूँगा !' इस तरह सब बातें विधिवत् निवेदन करके गुरुक्षी आग लेकर फिर दूसरा कार्य करे और उसे पूरा करके पुनः उसका सारा समाचार गुरुकीको यदावे ॥ २४५॥

यांस्तु गन्धान् रसान् वापि व्रह्मचारी न सेवते ॥२५॥ सेवेत तान् समानृत्य इति धर्मेषु निश्चयः ।

जित-जित गर्नो और रिंका ब्रह्मचारीको सेवन नहीं करना चाहिये, अनका वह ब्रह्मचर्यकालमें त्याग करे । समावर्तनसंस्कारके वाद ही वह अनका स्वत कर सकता है। यही धर्मका निश्चय है।। २५६ ॥

ये केचिद् विस्तरेणोका नियमा ब्रह्मचारिणः ॥ २६॥ तान् सर्वानाचरित्रस्यं भवेत्रानपगो गुरोः ।

जास्त्रोमें ब्रह्मचारीके लिये जो कोई भी नियम विस्तार-पूर्वक बताये गये हैं, उन सबका वह पालन करे तथा सदा गुरुके समीप ही रहे ॥ २६५ ॥

स एवं गुरवे प्रीतिमुपहत्य यथावलम् ॥ २७ ॥ आधमादाधमेप्येव शिप्यो चर्तेत कर्मणा ।

इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरुको प्रसन्त करे और उन्हें उपहार देकर उनकी आगासे ब्रह्मचर्य-आश्रम-से दूसरे आश्रमीमें पदार्थण करे और वहाँ भी उन आश्रमीके कर्तव्याका पालन करता रहे ॥ २७ ।।

वेदवतोपवासेन चतुर्थे चायुपो गते ॥ २८॥ गुप्ये दक्षिणां दत्त्वा समावतेंद् यथाविधि ॥ २९॥

जन बेदसम्बन्धी वत और उपनास करते हुए, आयुका एक चौगाई भाग व्यतीत हो जायः तन गुरुको दक्षिणा देकर विषिपूर्वक समावर्धन-स्टकार सम्पन्न करे ॥ २८-२९॥ धर्मकञ्चेर्षुतो दारेरमीनुत्पाद्य यत्नतः ।

डितीयमायुपो भागं गृहमेघी भवेद् व्रती ॥ ३० ॥ धर्मतः पत्नीका पाणिप्रहण करके उसके साथ यवपूर्वक अव्रिकी स्वापना करे और आयुके हितीय भाग अर्थात् पत्नास वर्षकी अवस्थातक उत्तम मतका पालन करते हुए ग्रहस्य चना रहे ॥ ३० ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि शुकानुप्रस्ते द्विचत्वारिशद्दधिकद्विशततस्रोऽध्यायः ॥ २४२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वमें शुक्रदेवका अनुप्रश्लविषयक दो सौ वयालीसवाँ कथ्याय पूर हुआ ॥ २४२ ॥

#### त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः बाह्मणोंके उपलक्षणसे गार्हस्थ्य-धर्मका वर्णन

व्यास उवाच

द्वितीयमायुपो भागं गृहमेधी गृहे वसेत्। धर्मछन्धेर्युतो दारैरद्रीनाहत्य सुद्रतः॥ १॥

व्यासकी कहते हैं—वेटा ! यहस्य पुरुष अपनी आयुके दूसरे मागतक यहस्यमर्कना पाठन करते हुए घरपर ही रहे ! पर्मात्रकार कींचे विवाह करके जबके साथ अग्नि-स्थापना करनेके पश्चात् निस्य अग्निहोत्र आदि करे और उत्तम बतका पाठन करता रहे !! १! ग्रहस्थवृत्तयक्वैव चतसः कविभिः स्मृताः। कुस्तुक्थान्यः प्रथमः कुम्भधान्यस्वमन्तरम्॥ २ ॥ अध्यस्तनोऽय कापोतीमाश्चितो वृत्तिमाहरेत् । वेषां परः परो ज्यायान् धर्मतो धर्मतित्तमः॥ ३ ॥

पहरा ब्राह्मणके लिये विद्वानीने चार प्रकारकी आजीविका बतायी है—कोठेमर अनाजका संग्रह करके रखना, यह पहली बीविकाइति है । कुढेमर अनका संग्रह करना, यह दूसरी इति है तथा उतने ही अनका संग्रह करना जो दूसरे दिनके लिये शेप न रहे। यह तीसरी वृत्ति है। अथवा 'कापोतीवृत्ति' ( उञ्छवृत्ति ) का आश्रय लेकर जीवन-निर्योह करे, यह चौथी वृत्ति है। इन चारोंमे पहलीकी अपेक्षा दुसरी-दसरी वृत्ति श्रेष्ठ है । अन्तिम वृत्तिका आश्रय टेनेवाला घर्म-की दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ है और वही सबसे बढकर धर्म-विजयी है ॥ २-३ ॥

षटकर्मा वर्तयत्येकस्त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वास्यामेकश्चतर्थस्त ज्ञासत्रे व्यवस्थितः ॥ ४॥

पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले बाह्मणको यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह-ये छः कर्म करने चाहिये । दूसरी श्रेणीवालेको अध्ययनः यजन और दान-इन तीन कमोंने ही प्रवृत्त होना चाहिये। तीसरी श्रेणीवालेको अध्ययन और दान-ये दो ही कर्म करने चाहिये तथा चौथी श्रेणीवालेको केवल ब्रह्मयह ( वेदाध्ययन ) करना उचित है ॥ ४ ॥

प्रचक्षते । गृहमेधिवतान्यत्र महान्तीह नात्मार्थं पाचयेदन्तं न वृथा घातयेत् पशून् ॥ ५ ॥

गृहस्योंके लिये शास्त्रोंमें बहुत से श्रेष्ठ नियम यताये गये हैं। बह वेवल अपने ही भोजनके लिये रसोई न दनावे ( अपित देवता, पितर और अतिथियोंके उद्देश्यमे ही बनावे ) और पश्चिमा न करे, क्योंकि यह अनर्थम्छक है ॥

प्राणी वा यदि वाप्राणी संस्कारं यञ्जूषाहीते। न दिया प्रखपेजात न पूर्वापररात्रिष् ॥ ६॥ यज्ञमें यजमान एवं हविष्य आदि सवका यज्ञेंदके मन्त्रपे

संस्कार होना चाहिये। यहस्य पुरुष दिनमे कमी न सोये। रातके पहले और पिछले भागमें भी नींद न ले ॥ ६ ॥

न भुक्षीतान्तरा काले नानृताबाह्ययेत स्त्रियम्। नास्यानसन् गृहे विशे वसेत् कश्चिदप्जितः ॥ ७ ॥ सवेरे और शाम दो ही समय मोजन करे, वीचने न

खाय । ऋतुकालके तिवा अन्य समयमें स्त्रीको अपनी गय्या-पर न बुलाने । उसके घरपर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि आदर-सत्कार और भोजन पाये विना न रह जाय ॥ ७ ॥

तथास्यातिथयः पूज्या हब्यकव्यवहाः सदा । वेद्विद्याव्रतस्थाताः श्रोतिया वेद्पारगाः ॥ ८ ॥ खधर्मजीविनो दान्ताः क्रियावन्तस्तपस्तिनः। तेषां हव्यं च कव्यं चाप्यहेणार्थं विधीयते ॥ ९ ॥

यदि द्वारपर अतिथिके रूपमें वेदके पारकृत विद्वान्। स्नातकः औत्रियः इत्य (यमान्न) और कृत्य (श्राद्धान्न) भोजन करनेवाले जितेन्द्रिय क्रियानिष्ठ स्वधर्मते ही जीवन-निर्वाह करनेवाले और तपम्बी ब्राह्मण आ बाय तो सदा उनकी विधियत् पूजा करके उन्हें हृज्य और कत्य मर्मार्वेत करने चाहिये । उनके सत्कारके छिये यह सब करनेका

विधान है ॥ ८-९॥ नखरैः सम्प्रयातस्य स्वधर्मञ्जापकस्य च । अपविद्याग्रिहोत्रस्य गरोवीलीककारिणः ॥ ६०॥ संविभागोऽत्र भूतानां सर्वेपामेव शिप्यते। तथैवापचमातेभ्यः प्रदेशं गृहमेधिता ॥ १६॥

वो धार्मिकताका टॉग दिखानेके छिये अपने नरा और वाल वहाकर आया हो। अपने ही सुलसे अपने दिये १ए यर्भका विद्यापन करता हो। अकारण अग्निहोबदा त्याग दर चुका हो अथवा गुरुके साथ कपट करनेवाला हो। ऐग मनुष्य भी गृहस्यके घरमें अन पानेका अधिकारी है। वहाँ सभी प्राणियोंके लिये अन्न-वितरणकी विधि है। जो अपने हायसे भोजन नहीं वनाते। ऐसे लोगों ( ब्रह्मचारियों और संन्यासियों ) के लिये गृहस्य परुपको सदा ही अस देना

चाहिये ॥ १०-११ ॥

विद्यसाशी भवेश्वित्यं नित्यं चामृतभोजनः। असतं यहारोपं स्याद भोजनं हविपा समम् ॥ १२॥

गृहस्थको सदा विषयं और अमृत अववा मोजन करना चाहिये । यज्ञते बचा हुआ भोजन इविष्यके समान और

अमृत माना गया है ॥ १२॥

भूत्यरोषं त योऽशाति तमाहविंघसाशिनम् । विद्यसं भृत्यरोपं त यहरोपमथामृतम् ॥ १३॥

कुदम्बर्मे मरण-पोपणके योग्य जितने लोग हैं। उनको भोजन करानेके वाद यचे हुए अनको जो भोजन करता है। उते विषयाशी (विषय अन मोनन करनेवाला) यतामा

गया है। पोष्यवर्गते वचे हुए अन्नको विघत तया प्रमानहा-यज्ञ एवं विलिवेश्वदेवसे बचे हुए अन्नको अमृत कहते हैं ॥

खदार्यनेरतो दान्तो धनसूर्याजेतेन्द्रयः। **ञ्चात्वक् पुरोहिताचार्येमाँतुलातिथिसंभितैः** ॥ १४ ॥ चुद्धवालात्रै वें वैद्योतिसम्बन्धियान्थ्यैः मातापित्रस्यां जामीभिभ्रोत्रा पत्रेण भार्यया ॥ १५॥

दृहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्। एतान विमुच्य संवादान सर्वपापवित्रम्च्यते ॥ १६॥

गृहस्य पुरुष सदा अपनी ही स्नीसे प्रेम करे। इन्द्रियाँ का स्थम करके जितेन्द्रिय बने । विसीवे गुणॉम दोप न हुँदे। वह ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि। शरणागतः ष्ट्रहः चालकः रोगीः वैद्यः जाति-भाईः स्टान्त्रीः वन्धु-बात्यवः माता-पिताः कुटुम्बकी स्त्रीः माईः पुत्रः परीः पुत्री तथा सेवक-समृहके साथ कभी विवाद न करे। जो इन् सबके साथ कलह त्याग देता है, वह सब पावांसे मुक ऐ जाता है ॥ १४-१६ ॥

पतैर्जितस्तु जयित सर्वोल्लोकान् न सरायः। व्याचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापन्ये पिता प्रभुः॥ १७॥ अतिथिस्चिन्द्रहोकस्य देवलोकस्य चीवितः। जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवे तु हातयः॥ १८॥ इनसे हार मानकर रहनेवाला मनुष्य समूर्ग लेहेन

विजय पाता है। इसमें संशय नहीं है। आचार बहरे कर

स्वामी है, पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर है, अतिथि इन्द्रलोकके और ऋत्विज देवलोकके स्वामी हैं। इद्धम्बकी स्त्रियाँ अप्सराओंके लोककी स्वामिनी हैं और जाति-माई विस्वेदेव लोकके अधिकारी हैं ॥ १७-१८॥

सम्बन्धिवान्यवा दिक्ष पृथिव्यां मातृमातुलै । चु-बवाळात्**रकृशास्त्वाकाशे** प्रभविष्णवः ॥ १९॥

सम्बन्धी और बन्धु-बान्बव दिशाओंपर, माता और सामा प्रस्वीपर तथा वृद्धः वालक और निर्वल रोगी आकागपर अपना प्रभुत्व रखते हैं । इन वक्को सद्धष्ट रखनेसे उन-उन छोकों-की प्राप्ति होती है ॥ १९॥

भ्राता ज्येष्टः समः पित्रा भार्या पुत्रः सका तनुः । छाया स्वा दासवर्गश्च दृहिता कृपणं परम् ॥ २०॥

वड़ा भाई पिताके समान है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकराण अपनी छायाके समान हैं । बेटी हो

और भी अधिक दयनीय है ॥ २०॥ तसादेतैरधिक्षिप्तः सहिश्चित्यमसंज्वरः। गृहधर्मपरो विद्वान धर्मशीलो जितक्रमः॥ २१॥

अतः इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो सदा क्रोधरहित रहकर सहन कर लेना चाहिये। गृहस्थधर्मका पालन करनेवाले विद्वान् पुरुषको निश्चिन्त होकर क्रेश और थकावडको जीतकर धर्मका निरन्तर पाछन करते रहना चाहिये ॥ २१ ॥

न चार्थवद्धः कर्माणि धर्मवान् कश्चिदाचरेत्। गृहस्थवस्यस्तिस्रस्तासां निःश्रेयसं परम् ॥ २२ ॥

किसी भी धर्मात्मा पुरुषको धनके लोभसे धर्मकर्मीका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । एहस्य ब्राह्मणके लिये जो तीन आजीविकाकी वृत्तियाँ बतायी गयी हैं। उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कस्याणकारिणी हैं।। २२।।

परं तथैवाहुआतुराश्रम्यमेव तत्। यथोक्ता नियमास्तेषां सर्वे कार्यं वुभूषता॥ २३॥

इसी प्रकार चारों आश्रम भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहे गये हैं । उन आधर्मोके जो शास्त्रोक्त नियम हैं। उन सक्का अपनी उन्नति चाइनैवाले पुरुषको पाळन करना चाहिये ॥ २३ ॥ क्रम्भधान्यैकञ्छशिछैः कापोर्ती चास्थितास्तथा। यसिंदचैते वसन्यहास्तद् राष्ट्रमभिवर्धते ॥ २४॥

कुढेभर अनाजका सम्रह करके अथवा उञ्छविक

(अनाजके एक-एक दाने वीनने अथवा उस अनाजकी

बाकी बीनने ) के द्वारा अन्नका सग्रह करके 'कापोती-हृत्ति' का आश्रय छेनेवाछे पूजनीय ब्राह्मण जिस देशमें निवास करते हैं, उस राष्ट्रकी दृद्धि होती है ॥ २४ ॥

पूर्वोन् दश दश परान् पुनाति च पितामहान्। गृहस्थवृत्तीश्चाप्येता वर्तयेद् यो गतव्यथः॥ २५॥

जो मनमें तनिक भी क्लेशका अनुभव न करके गृहस्थ-की इन कृत्तियोंके सहारे जीवन निभाता है। वह अपनी दस पीढीके पूर्वजीको तथा दस पीढीतक आगे होनेवाली संतानी-को पवित्र कर देता है ॥ २५ ॥

स चक्रधरळोकानां सदशीमाष्ट्रयाद् गतिम् । जितेन्द्रियाणामथवा गतिरेषा विधीयते॥ २६॥

उसे चक्रवारी शीचिष्णके लोकके सहश उत्तम लोकीकी प्राप्ति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय प्रस्पको मिलनेवाली श्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥

खर्गछोको गृहस्थानामुदारमनसां हितः। खर्गो विमानसंयुक्तो चेद्दप्टः सुपुष्पितः ॥ २७ ॥

उदारचित्तवाले गृहस्थोको हितकारक स्वर्गलोक प्राप्त होता है। उनके लिये विमानसहित सुन्दर फूलॉने सुशोभित परम रमणीय स्वर्ग सुखम होता है। जिसका वेदोंमे वर्णन है ॥ स्वर्गलोको गृहस्थानां प्रतिष्ठा नियतात्मनाम् । ब्रह्मणा विहिता योनिरेपा यसाद विधीयते। द्वितीयं कमराः प्राप्य खर्गलोके महीयते ॥ २८॥

मन और इन्द्रियोंको स्वममें रखनेवाले पहस्योंके लिये स्वर्गळोकको ही प्रतिष्ठाका स्थान नियत किया है। ब्रह्माजीने गाईरच्य-आश्रमको स्वर्गकी प्राप्तिका कारण बनाया है। इसी-लिये इसके पालनका विवान किया गया है। इस प्रकार कमञः द्वितीय आश्रम गाईस्थ्यको पाकर मनुष्य स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ २८ ॥

अतः परं परमसुदारमाश्रमं ख्तीयमा<u>इ</u>स्त्यजतां कलेवरम्। गृहपतिनामनुत्तमं

श्रृणुष्व संक्षिप्रशरीरकारिणाम्॥ २९ ॥ इस ग्रहसाश्रमके पश्चात् तीतरा उससे भी श्रेष्ठ परम उदार बानप्रस-आश्रम है, जो गरीरको सुखाकर अस्थिचर्मा-वशिष्ट कर देनेवाले तथा वनमें रहकर तपस्यापूर्वक शरीरको त्यागनेवाळे वानप्रस्थियोंका आश्रय है । यह गृहस्थांसे श्रेष्ठतम माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ। सुनो ॥ २९ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपूर्वणि ग्रुकालुप्रक्ते त्रिचत्वार्रिशद्धिकद्विशततमौअध्यायः ॥ २४३ ॥ इस प्रकार श्रामहामारत शान्तिपर्वके व्यवगेव मोक्षयमैपर्वमें शुरुदेवका वनुप्रश्नविषयक हो सौ तैतालीसवाँ व्यथाय पून हुआ ॥ २४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः वानप्रस्य और संन्यास-आश्रमके धर्म और महिमाका वर्णन

मीष्म उवाच भोका गृहस्यवृचिस्ते विहिता या मनीषिभिः ।

तदनन्तरमुक्तं यत् तनिवोध युधिष्ठिर ॥ १ ॥ (ब्यासेन कथितं पूर्व सुताय सुमहात्मने ।)

भीष्मजी कहते हैं--वेटा युधिष्ठिर ! मनीपी पुरुषी-द्वारा जिसका विधान एवं आचरण किया गया है, उस गृहस्थ-वृत्तिका मैने तमसे वर्णन किया । तदनन्तर व्यासजीने अपने महातमा पुत्र शुकदेवसे जो कुछ कहा था, वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ १ ॥

क्रमहास्त्ववधयैनां तृतीयां वृत्तिमृत्तमाम्। चानप्रस्थाश्रमौकसाम् ॥ २ ॥ संयोगव्रतखिन्नानां श्र्यतां पुत्र भद्रं ते सर्वछोकाश्रमात्मनाम्।

प्रेक्षापूर्वे प्रवृत्तानां पुण्यदेशनिवासिनाम् ॥ ३ ॥

वस्त ! तुम्हारा कल्याण हो । गृहस्थकी इस उत्तम तृतीय वृत्तिकी भी उपेक्षा करके सहूचिंगणीके सयोगित किये जानेवाले व्रत-नियमोद्वारा जो खिल हैं। चुके हैं तया वानप्रस्थ-आश्रमको जिन्होंने अपना आश्रय चना लिया है। सम्पूर्ण लोक और आश्रम जिनके अपने ही स्वरूप हैं। जो विचारपूर्वक व्रत और नियमीमें प्रवृत्त हैं तथा पवित्र खानोंमे निवास करते हैं, ऐसे बनवासी मुनियोंका जो धर्म है, उसे बताता हुँ, सनो ॥ २-३ ॥

व्यास उवाच

गृहस्थस्तु यदा पश्येद् घळीपछितमात्मनः। अपत्यस्येव चापत्यं चंनमेव तदा श्रयेत्॥ ४॥ तृतीयमायुषो भागं वानप्रस्थाथमे वसेत्। तानेवाग्नीन् परिचरेद यजमानो दिवौकसः॥ ५॥

**च्यासजी घोले—**बेटा ! गृहस्य पुरुष अब अपने विरक्षे बाल सफेद दिखायी दें, शरीरमें हरियां पड जायें और पुत्र-को भी पुत्रकी प्राप्ति हो जाय तो अपनी आयुका दीसरा भाग न्यतीत करनेके लिये वनमे जाय और वानप्रख्य-आश्रमने रहे । वह वानप्रख-आश्रममें भी उन्हीं अग्नियोका सेवन करे, जिनकी गृहस्थाश्रममे उपासना करता था। साथ ही वह प्रतिदिन देवाराधन मी करता रहे ॥ ४-५ ॥

नियतो नियताहारः षष्ट्रभुक्तोऽप्रमचवान्। तद्ग्निहोत्रं ता गावो यज्ञाङ्गानि च सर्वशः॥ ६॥

वानप्रस्री पुरुष नियमके साथ रहे। नियमानुकूल भोजन करें । दिनके छठे भाग अर्थात् तीसरे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करे और प्रमादते बचा रहे। ग्रहस्याश्रमकी ही भाँति अग्निहोत्र, वैसी ही गो-सेवा तथा उसी प्रकार यहके सम्यूर्ण अङ्गीका सम्पादन करना वानप्रस्थका धर्म है ॥ ६ ॥

अफालकृष्टं ब्रीहियवं नीवारं विघसानि च । हवींषि सम्प्रयच्छेत मखेष्वत्रापि पञ्चसु ॥ ७ ॥

वनवासी मुनि बिना जोती हुई पृथ्वीसे पैदा हुआ घानः जी, नीवार तथा विषष (अतिथियोंको देनेते बचे हुए) अन्नसे जीवन-निर्वाह करे । वानप्रस्थमे मी पद्ममहायहाँमे हविष्य वितरण करे ॥ ७ ॥

बातप्रस्थाश्रमेऽप्येताश्चतस्रो वृत्तयः स्मृताः। सदःप्रक्षालकाः केचित् केचिन्मासिकसंचयाः॥ ८॥

वानप्रख-आश्रममे भी चार प्रकारकी वृत्तियाँ मानी गयी हैं। कोई उतने ही अलका समृह करते हैं कि तुन्त बना-खाकर वर्तनको थो मॉजकर साफ कर ले अर्थात व इसरे दिनके लिये कुछ नहीं बचाते। कुछ दमरे लोग ये है। हो एक महीनेके लिये अनाजका एग्रह करते हैं ॥ ८॥ वार्षिकं संचयं केचित् केचित् झाद्शवार्षिकम्।

कुर्वन्त्यतिथिपजार्थे यञ्चतन्त्रार्थमेव वा ॥ ९ ॥ कोई वर्षभरके लिये और कोई बारह वर्षोंके लिये अझ-का सग्रह करते हैं । उनका यह सग्रह अतिथि नेवा तथा

यज्ञकर्मके लिये होता है ॥ ९ ॥

अभावकाशा वर्षास हेमन्ते जलसंथयाः। ग्रीष्मे च पञ्च तपसः शश्वच मितभोजनाः॥ १०॥

वे वर्षाके समय खुले आकाशके नीचे और नर्दीम पानी के भीतर खड़े रहते हैं । जब गर्मी आती है, तर प्रहानिने श्रुरीरको तपाते हैं और सदा खल्य भोजन करनेवारे होते हैं॥ तिष्टन्ति प्रपद्देरपि। भूमी विपरिवर्तन्ते सवनेष्वभिषिञ्चते ॥ ११ ॥ स्थानासनैर्वर्तयन्ति

वानप्रस्थी महात्मा जमीनरर होट-पोट करते। पंनीक वल खड़े होते, एक स्थानपर आसन लगाकर दैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं !। ११ ॥ इन्तोलुखलिकाः केचिददमकुट्टास्तया परे। शुक्रवक्षे पिवन्येके यवाग् कथितां सहत्॥ १२॥ कृष्णपक्षे पिवन्तयन्ये भुञ्जते वा यथागतम्।

कोई दॉलॉरे ही ओललीका काम हेते हैं, अर्थात् करचे अञ्जको चवा-चवाकर खाते हैं । दूसरे होग पत्यरपर कूडकर भोजन करते है और कोई-कोई ग्रुद्धपक्ष या कृष्णपक्षमें एक वार जीका औदाया हुआ मॉड पीकर रह जाते हैं अपना समयानुसार जो कुछ मिल जाय गद्दी खाकर जीउन निवाह करते हैं ॥ १२ई ॥ पुष्पेके इडब्रताः॥१३॥

फलैरके मलैरेके वर्तयन्ति यथान्यायं वैज्ञानसगति थिताः। वानप्रस्य-धर्मका आश्रय हेकर कोई कन्द्र-मृन्ये और

कोई कोई इंढ वतका पालन करते हुए फुलॉने ही घर्माट्डन जीविका चलाते हैं ॥ १३६ ॥

प्ताश्चान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां मनीपिणाम् ॥ १४ ॥ चतुर्थश्चौपनिपदो धर्मः साधारणः स्मृतः। वानप्रस्थाद् गृहस्थाच ततोऽन्यः सम्प्रवर्तते ॥ १५६

उन मनीपी पुरुपोंके लिये वे तथा और भी चुत्रे नाना प्रकारके नियम शास्त्रीमे यताये गये हैं। नीये संस्ट आश्रममे विहित जो उपनिषद्-प्रतिगदित श्रम, दम- उपनिः वितिखा और समावानरूप धर्म है। वह सभी आधमें हें निर् साधारण माना गया है, उसका पालन समी व्याधनवालिको करना चाहिये। दिंतु चौथे आश्रम मंन्यतका है किए पर्म है। वह वानप्रस और गृहस्पने भिन्न है ॥ १४ १५ ॥

अस्मिन्नेव युगे तात विष्रैः सर्वार्थदर्शिभिः। व्यास्त्यः सप्त भाषयो मधुच्छन्दोऽधमर्पणः ॥ १६॥ सांकतिः सविवा तिष्डर्यथावासीऽकृतश्रमः । अहोवीर्यस्तया काव्यस्ताण्ड्यो मेधातिथिर्वधः ॥ १७ ॥ वलवान कर्णनिर्वाकः शुन्यपालः कृतश्रमः। खर्गमपागमन् ॥ १८॥ पर्न धर्म कतवन्तस्ततः

तात ! इस युगमे भी सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणीने इस बान-प्रख-धर्मका पाळन एवं प्रसार किया । अगस्त्यः सप्तर्विगणः मधुच्छन्दः अधमर्षण, साकृतिः सुदिवाः तण्डः यथावासः अकृतश्रमः अहोवीर्यः काव्य ( शुकाचार्यः )ः ताण्ड्यः मेधाः तिथि। ब्रथः वक्तिशाली कर्ण निर्वाकः शुन्यपाल और कृत-अम-इन सबने इस धर्मका पालन किया। जिससे ये सभी खर्गलोकको प्राप्त हुए ॥ १६-१८ ॥ तात प्रत्यक्षधर्माणस्तथा यायावरा गणाः।

ऋषीणामुयतपसां धर्मनैपुणदर्शिताम ॥ १९ ॥ अन्ये चापरिमेयाश्च ब्राह्मणा चनमाश्चिताः। वैखानसा वाळखिल्याः सैकताश्च तथा परे ॥ २०॥

तात । जिनकी तपस्या उम्र है। जिन्होंने धर्मकी निपुणता-को देखा और अनुमव किया है। उन ऋषियोंके यायावर नामक गण भी बानप्रस्थी हैं। जिन्हें धर्मके फलका प्रत्यक्ष अनुमव है । वे तथा और भी असख्य वनवासी ब्राह्मणः वालिखरूय और धैकत नामवाले दूसरे मुनि भी वैखानस ( बानप्रस्य ) धर्मका पालन करनेवाले हैं ॥ १९-२०॥ कर्मभिस्ते निरानन्दा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः। गताः प्रत्यक्षधर्माणस्ते सर्वे वनमाधिताः॥ २१॥ यनसञास्त्वनाधुष्या दृश्यन्ते ज्योतिषां गणाः ।

ये सत्र ब्राह्मण प्रायः उपनास आदि क्रोगदायक कर्म करनेके कारण लैकिक सुखसे रहित थे। सदा धर्ममें तत्पर रहते और इन्द्रियोंको वज्ञमें रखते थे । उन्हें धर्मके फुल-का प्रत्यक्ष अनुमव था। वे सव-के-सव वानप्रस्थी थे। इस छोक्से जानेपर आकाशमें वे नक्षत्र भिन्न, दर्धर्ण ज्योतिर्मय तारींके रूपमें इष्टिगोचर होते हैं २१ई ॥

जरवा च परिद्यनो व्याधिना च प्रपीडितः ॥ २२ ॥ चतुर्थे चायुषः ैरोपे धानमस्याश्रमं त्यजेत् । सद्यस्कारां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसद्क्षिणाम् ॥ २३॥

इस प्रकार वानपरमकी अवधि पूरी कर लेनेके बाद जब आयुका चौथा भाग शेव रह जाय, बुद्धावस्थासे श्वरीर दुर्वेळ हो जाय और रोग सताने छर्ने तो उस आअमका परित्याग कर दे ( और संन्यास-आश्रम प्रहण कर हे ) । सन्यासकी दीक्षा छेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाला यश करके अपना सर्वस्व दक्षिणामें दे हाले ॥ २२-२३ ॥ भात्मयाजी सोऽऽत्मरतिरात्मकोडात्मसंश्रयः। आत्मन्यग्रीनसमारोप्य त्यक्त्वा सर्वपरित्रहान्॥ २४॥ साधस्मांश्च यजेद् यद्यानिष्टीश्चेवेद्द सर्वदा।

यदैव याजिनां यहादात्मनीज्या प्रवर्तते ॥ २५ ॥

५०६५

फिर आत्माका ही यजना आत्मामें ही रत होकर आत्मा-में ही कीडा करे । सब प्रकारसे आत्माका ही आश्रय ले । अग्निहोत्रकी अग्नियोंको आत्माम ही आरोपित करके सम्पूर्ण संप्रह-परिग्रहको त्याग दे और तरत सम्पन्न किये जानेवाले ब्रह्मयञ्ज आदि यज्ञों तथा इष्टियोंका सदा ही मानिषक अनु-श्चान करता रहे। ऐसा तत्रतक करे, जनतक कि याशिकोंके कर्ममय यज्ञते हटकर आत्मयज्ञका अभ्यास न हो नाय ।। २४-२५ ॥

त्रींश्चैवाग्रीन् यजेत् सम्यगात्मन्येवात्ममोक्षणात्। प्राणेभ्यो यजुवः पञ्च पट् प्राइनीयादकुत्सयन् ॥ २६ ॥

आत्मयज्ञका खरूप इस प्रकार है। अपने भीतर ही तीनीं अग्नियोंकी विधिपर्वक खापना करके देहपात होनेतक प्राणाग्निहोत्रेंकी विधिष्ठे भलीभाँति यजन करता रहे । यजुर्वेद-के ध्याणाय खाहा आदि मन्त्रीका उचारण करता हुआ पहले अनके पाँच-छः ग्राप्त ग्रहण करे (फिर आचमनके पश्चात् ) शेष अन्नकी निन्दा न करते हुए मौनमावसे भोजन करे ॥ २६ ॥

केरालोमनखान् वाप्य वानप्रश्रो मुनिस्ततः। आधमादाधमं पुण्यं पूतो गच्छति कर्मभिः॥ २७॥

रादनन्तर वानप्रस्य मुनि केशः लोम और नख कटाकर क्मोंसे पनित्र हो बानप्रख-आश्रमसे पुण्यमय हंन्यास-आश्रम-में प्रवेश करे || २७ ||

अभयं सर्वभृतेभ्यो दस्वा यः प्रवजेद् द्विजः। लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमञ्जुते ॥ २८॥

को ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान देकर संन्यासी हो जाता है। वह मरनेके पश्चात् तेजोमय छोकमें जाता है और अन्तर्में मोध प्राप्त कर लेता है ॥ २८॥

> सुशीलवृत्तो व्यपनीतकलमपो न चेह नामुत्र च कर्तुमीहते। अरोपमोहो गतसंधिवित्रहो

भवेदुदासीनवदातमविकरः आत्मज्ञानी पुरुष सुशील, सदाचारी और पापरहित होता है। वह इहलोक और परलोकके लिये भी कोई कर्म करना नहीं चाहता। कोषः मोह, संधि और विश्रहका त्याग करके वह सब ओरसे उदासीन सा रहता है ॥ २९ ॥

यमेषु चैवातुगतेषु न व्यथे सद्मास्त्रस्त्राहुतिमन्त्रविक्रमः।

 ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, 👺 समानाय स्वाहा, ॐ चदानाय स्वाहा---ये प्राणाग्नि-होत्रके पाँच मन्त्र हैं, भोजन आरम्भ करते समय पहले आचमन करके इनमेंसे एक एक मन्त्रको एडकर एक एक आस अन्न सुँहमें बाके। इस प्रकार पाँच थास पूरे होनेपर पुन. आचमन कर कें। यही प्राणाप्रिहोत्र कहलाता है ।

भवेद् यथेष्टागतिरात्मवेदिनि न संशयो धर्मपरे जितेन्द्रिये ॥ ३०॥

को अहिंसा आदि यमों और शौच-संतोष आदि नियमो-का पालन करनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करता, संन्यास-आश्रमका विधान करनेबाले शास्त्रके युरुभृत बच्चोंके अनु-सार त्यागमयी अग्निमे अपने सर्वस्वकी आहुति दे दैनेके क्लिये निरन्तर उत्सादा दिखाता है, उसे इच्छानुसार गति ( मुक्ति ) प्राप्त होती है । ऐसे निवेन्द्रिय एवं घर्मपरायण आस्मज्ञानीकी मुक्तिके विषयमें तनिक भी संदेहके लिये स्थान नहीं है ॥ ३०॥

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्यवर्वणि शुकालुप्रवने चतुक्षवारिशत्विकद्विशततामोऽप्यायः॥ २४४॥ इस प्रकार श्रीमहास्परत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मवर्वमे शुक्रदेवका अनुप्रक्षियमक दो सो चौतालीयर्व अध्याय पूरा हुआ ॥ २४४॥

(दाक्षिणात्य अधिक पाठका है श्लोक मिळाकर कुळ ३१५ श्लोक हैं )

पञ्चन्त्वारिंशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः संन्यासीके आनरण और ज्ञानवान मंन्यासीकी प्रशंसा

शुक्त उवाच घर्तमानस्तथैवात्र घानप्रश्राश्रमे यथा । योक्तव्योऽऽरमा कथं शक्त्या वेदां वैकाङ्गता परम्॥१॥

युक्तदेवजीने पूछा—िपताओं । ब्रह्मचर्य और गाईस्थ आश्रमोमें जैसे शास्त्रोक नियमके अनुसार चलना आवश्यक है। उसी प्रकार इस बानप्रस्थ आश्रममें भी शास्त्रोक नियमका पाठन करते हुए चलना चाहिये । यह सब तो मैंने मुन लिया । अब मैं यह जानना चाहता हूँ, जो जानने योग्य परब्रह्म परमास्माको पाना चाहता हो। उसे अपनी शक्तिक अनुसार उस परमास्माका चिन्तन कैसे करना चाहिये।

व्यास उवाच

प्राप्य संस्कारमेवाभ्यामाश्रमाभ्यां ततः परम्। यत्कार्ये परमार्थे तु तदिहैकमनाः ऋणु॥ २॥

च्यासजीने कहा — वेटा । ब्रह्मचर्य और ग्रहस्थाश्रमके धर्मोद्वारा चित्रका हंस्कार ( शोधन ) करनेक अनन्तर मुक्तिके छित्रे को बासाविक कर्तन्य है, उसे बताता हूँ, द्वमयहाँ एकाग्रचित्त होकर छुनो ॥ २ ॥

कवार्यं पाचयित्वाऽऽशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । प्रवृजेच परं स्थानं पारिवाज्यमनुत्तमम् ॥ ३ ॥

पड्किक्रमसे स्थित पूर्वोक्त तीन आश्रम ब्रह्मचर्थः ग्रह्स और वानप्रसमें चित्तके राग-हेद बादि दोपोको पकाकर-उन्हे नष्ट करके शीम ही सर्वोत्तम चतुर्वआश्रम संन्यासको ग्रहण कर छै॥ तद् भवानेवमभ्यस्य वर्तता श्रूयतो तथा।

तद् भवानेवसभ्यस्य वतता श्रूयता तथा। एक एव चरेद् धर्म सिद्धवर्धमसहायवान् ॥ ४ ॥ वेटा ! हम इस संन्यास-धर्मके नियमोको छुनो और उन्हें

बेटा ! तुम इस सन्याधन्यमक गानमान आ आ निर्माणीके अन्यादमे काकर उसीके अनुसार वर्ताव करो । छंन्यासीको चाहिये कि वह सिद्धि प्राप्त करनेके लिये किसीको साथ न लेकर अकेला ही संन्यास-प्रमंका पालन करे ॥ ४॥ ततः परं श्रेष्टमतीव सहुणै-र्याधिष्ठतं त्रीनधिवृत्तिमुत्तमम्। चतुर्थेमुक्तं परमाधमं शृणु

प्रकीर्त्यमानं परमं परायणम् ॥ २१ ॥ जो वानप्रसः आश्रमते उत्कृष्ट तथा अन्ते वहुर्षोक्षे कारण अति ही श्रेष्ठ हैं, जो पूर्वोक्त तीनों आश्रमीने करपर है, जिसमें अग्र आध्यमाने करपर है, जिसमें अग्र आध्यमाने कारण औह जोते हैं, जो वहने अश्र और उनकी परम गति हैं, उत स्वीचान नवुर्ष आश्रमका स्थापि वर्णन किया गया है, तथापि पुना विद्यास्त्यने उत्तका प्रविचित्रस्त्यने उत्तका प्रविचित्रस्त्यने उत्तका प्रविचित्रस्त्यने उत्तका प्रविचित्रस्त्यने उत्तका प्रविचादन करता हूँ; द्वाम च्यान देकर सुनी ॥ ११ ॥

्राप्तान नार विश्व मंन्यासीकी प्रशंसा एकश्चरति यः पदयन् न जहाति न हीयते । अन्यिशनिकेतश्च प्रामसनार्थमाश्चयेत् ॥ ५ ॥

को आत्मतक्का वाजाकार करके एकाकी विचरता रहता है। वह वर्वव्यापी होनेके कारण न तो स्वय किवीना स्वाग करता है और न दूसरे ही उक्का त्याग करते हैं। वंत्यावी कभी न तो अधिकी स्वाग्ना करे और न घर या मठ ही बनाकर रहे। केवल मिला हेनेके लिये ही गॉक्में जाय !! ५ !!

हा गावम जाप ॥ २॥ अभ्वस्तनविधाता स्थान्मुनिभीवसमाहितः। छच्चाद्यो नियताहारः सक्रदस्तिपेविता॥ ६॥

वह पूसरे दिनके लिये अन्नका सग्रह न करे । चित्त-वृत्तियोंको एकाग्र करके मौनभावसे रहे। हलका और नियमानुकूल मोजन करे तथा दिन-रातमें क्वेत एक ही बार अन्न ग्रहण करें ॥ ६॥

कपार्लं बृक्षमूलानि छुचैलमसहायता। छपेक्षा सर्वभूतानामेतावद् भिक्षलस्णम्॥ ७॥

भिक्षापात्र एवं कमण्डह रखे। इसकी जड़में होये पा निवास करें। जो देखनेमें सुन्दर न हो। ऐसा बन्न भारत करें। किसीको साथ न रखे और सन प्राणियोंकी उपेक्षा कर दे। ये सन सन्यासीके स्त्रण हैं॥ ७॥

यस्मिन् वाचः प्राविशन्ति कृपेत्रस्ता हिपा रव। नयकारं पुनर्यान्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्॥ ८॥

जैसे डरे हुए हाथी भागकर किसी जलायदमें प्रदेश कर जाते हैं, फिर सहसा निकलकर अपने पूर्व स्वानकी नहीं लेटने उसी प्रकार जिस पुरुषमें दूसरोंके कहे हुए निन्दा मक प प्रशंसात्मक बचन सभा जाते हैं, परंतु प्रसुक्तके रूपमें वे बापस पुनः नहीं लोटते अर्थात् जो किसीकी की हुई निन्दा या स्तुतिका कोई उत्तर नहीं देता। वहीं सन्यास आध्रममें निवास कर सकता है ॥ ८॥

मैव पश्येन श्रृणुयादवाच्यं जातु कस्यचित्। ब्राह्मणानां विशेषेण मैव वृयात् कथंचन ॥ ९ ॥

सन्यासी किसीकी निन्दा करनेवाले पुरुषकी ओर ऑख उठाकर देखें नहीं, कभी किसीका निन्दात्मक बचन सुने नहीं तथा विशेषतः ब्राह्मणींके प्रति किमी प्रकार न कहने योग्य बात न कहे॥ ९॥

यद् ब्राह्मणस्य क्षुत्रालं तदेव सततं वदेत्। तुष्णीमासीत निन्दायां कुर्वन् भैषज्यमातमनः॥ १०॥

जिससे ब्राह्मणोंका हित हो, बैसा ही वचन सदा बोछे। अपनी निन्दा धुनकर भी चुप रह जाय-इस मौनावरूप्यन-को भवरोगसे छूटनेकी दवासमझकर इसका सेवन करता रहे॥

येन पूर्णमिवाकार्ग भवत्येकेन सर्वदा। सून्यं येन जनाकीर्णं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥११॥

जो सदा अपने सर्वव्यापी स्वरूपने स्थित होनेके कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाशमें परिपूर्ण-मा हो रहा है तथा जो अवङ्ग होनेके कारण लोगोंने मरे हुए स्थानको भी प्ता चमझवा है। उसे ही देवतालोग बाहाण (ब्रह्मजानी) मानवे हैं ॥ ११ ॥

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः। यत्र कचन शायी च तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥१२॥

जो जिस किसी भी (चल्ल-चल्कल आदि) वस्तुचे क्षपमा धरीर दक केता है, समयपर जो भी रुजा-सूखा मिल जाय, उसीरे भूख भिटा केता है और जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्रह्मणानी समझते हैं॥ १२॥

अहेरिय गणाद् भीनः सौदित्यात्ररकादिव । कुणपादिव च स्त्रीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ १३ ॥

जी जनसमुदायको सर्वन्सा द्वा ब्राह्मण स्वदुः ॥ १३ ॥ जो जनसमुदायको सर्वन्सा समझकर उसके निकट जानेसे इरता है। स्वादिष्ट मोजनजनित तृप्तिको नरकन्सा मानकर उससे दूर रहता है और क्रियोंको भुदोंके समान समझकर उनकी ओरसे विरक्त होता है। उसे देवता ब्रह्मझानी मानते हैं॥

न कुद्धयेन्न प्रहृष्येच मानितोऽमानितश्च यः। सर्वेभूतेप्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥१४॥

जो सम्मान प्राप्त होनेपर हर्षित, अपमानित होनेपर कुपित नहीं होता तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंको अमय-दान कर दिया है, उसे ही देवता स्रोग ब्रह्मजानी मानते हैं ॥१४॥ नाभिनन्देत मर्रण नाभिनन्देत जीदितम्॥

काळमेष प्रतीक्षेत निवेशं सुनको यया ॥ १५॥ एन्याची न तो जीवनका अभिनन्दन करे और न मृत्यु-का ही। जैसे सेवक स्वामीके आरोधकी प्रतीक्षा करता रहता है। उसी प्रकार उसे मी कालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये॥ १५॥

अनभ्याहतचित्तः स्यादनभ्याहतचाग् अचेत्। निर्मुकः सर्वपापेभ्यो निरमित्रस्य किं भयम् ॥ १६॥ संन्याधी अपने चित्तको राग-द्देष आदि दोषींसे दूषित न होने दे। अपनी वाणीको निन्दा आदि दोषींसे बचाये और सम्पूर्ण पापींसे मुक्त होकर सर्वथा शत्रुंहीन हो जाय। जिसे ऐसी खिति प्राप्त हो उसेकिसीसे क्या भय हो सकता है ? ॥ १६॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो भूतानामभयं ततः। तस्य मोहाद विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन ॥ १७॥

जिमे उम्मूर्ण प्राणियोंने अभय प्राप्त है तथा जिसकी ओरवे किसी भी प्राणीको कोई भय नहीं है। उस मोहमुक्त पुरुषको किसीचे भी मय नहीं होता || १७ ||

यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदगामिनाम् । सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कीक्षरे ॥१८॥ पर्व सर्वेमहिंसायां धर्मार्थमपिधीयते । अमृतः स निन्यं यसति यो हिंसां न प्रपद्यते ॥१९॥

जैसे पैरोंद्वारा चलनेवाले अन्य प्राणियोंने सम्पूर्ण पद-चिह हायीके पदच्चिहमें समा जाते हैं। उसी प्रकार सारा धर्म और अर्थ अहिंगाके अन्तर्गृत है। जो किसीकी हिंसा नहीं करताः वह नदा अमृत (जन्म और मृत्युके बन्धनसे मुक्त) होकर निवास करता है॥ १८ १९॥

वर्हिसकः समः सत्यो धृतिमान् नियतेन्द्रियः । शरण्यः सर्वभूतानां गतिमाप्नोत्यनुसमाम् ॥ २०॥

को हिंसा न करनेवाला समदर्शी, सरयवादी, धैर्यवात्, जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंको घरण देनेवाळा है, वह अखन्त उत्तम गति पाता है ॥ २० ॥

पवं महानत्त्रस्य निर्भयस्य निराशिषः। न मृत्युरितगो भावः स मृत्युमधिगच्छति ॥ २१ ॥

इस प्रकार जो जानानन्दसे तुप्त होकर मय और काम-नाओंसे रहित हो गया है। उसपर मृत्युका जोर नहीं चलता। वह स्वय ही मृत्युको लॉप जाता है॥ २१॥

विमुक्तं सर्वेसङ्गेभ्यो मुनिमाकाशवत् स्थितम् । असमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ २२ ॥

, जो सन प्रकारकी शासक्तियों है हूटकर मुनिवृत्तिसे रहता है, आकाशकी माँति निर्लेष और स्थिर है, किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और श्रान्तमावसे रहता है, उसे देवता व्रक्षवेत्ता मानते हैं॥२२॥ अधितं यस्य धर्मार्थ धर्मो हर्यर्थमेव च। अहोराञ्जञ्ज पुण्यार्थ तं देवा ब्राह्मणं विद्वः॥ २३॥

जिसका जीवन धर्मके लिये और धर्म मगवान श्रीहरिके छिये होता है, जिसके दिन और रात धर्म-पालनमें ही ह्यतीत होते हैं, उसे देवता ब्रह्मक मानते हैं। २३॥

निराशिषमनारम्भं निर्नमस्कारमस्तुतिम् । तिर्मुक्तं वन्धनैः सर्वेस्तं देवा बाह्मणं विदुः ॥ २४ ॥

वो कामनाओंसे रहित तथा सब प्रकारके आरम्मोंसे रहित है। नमस्कार और स्कुतिसे दूर रहता तथा सब प्रकारके वन्यनींसे मुक्त होता हैं, उसे ही देवता नम्रामानी मानते हैं ॥२४॥

सर्वाणि भतानि सुखे रमन्ते सर्वाणि दुःखस्य भृशं त्रसन्ते । भयोत्पादनजातखेदः तपा क्रयोश कर्माणि हि अद्दधानः ॥ २५ ॥ सम्पूर्ण प्राणी सुखमें प्रसन्न होते और दुःखरे बहुत हरते हैं। अतः प्राणियोंपर भय भाता देखकर जिसे खेद होता है। उस श्रद्वालु पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना चाहिये॥२५॥

दानं हि भूताभयदक्षिणायाः सर्वाणि दानान्यधितिष्ठतीह । तीक्णां तनं यः प्रथमं जहाति सोऽऽनन्त्यमाप्नोत्यभयं प्रजाभ्यः॥ २६॥ इस जगतमे जीवोंको अभयकी दक्षिणा देना सब दानोंसे बदकर है। जो पहलेसे ही हिंसाका त्याग कर देता है। वह सब प्राणियों निर्मय होकर मोख पाप्त कर लेता है।। २६॥

उत्तान थास्ये न हविज्होति लोकस्य नाभिजंगतः प्रतिष्ठा। कृताकृतं च त्तस्याङ्गमङ्गानि

चैश्वानरः सर्वमिदं प्रपेदे॥२७॥ जो रंन्यासी खोले हुए मुखमें प्राणाय स्वाहा<sup>9</sup> इस्यादि सन्त्रीत प्राणीके लिये अन्नकी आहृति नहीं देता। अपित् प्राणी ( इन्द्रियमन आदि ) को ही आत्मामें होम देशा—छीन करता है। उसका मस्तक आदि सारा अङ्गसमुदाय तथा किया हुआ और नहीं किया हुआ कर्मसमूह अग्रिका ही अवयव हो जाता है अर्थात् वह उस अग्निका स्वरूप हो जाता है। जो सृष्टिके आरम्मसे ही प्राणियोंके नामिस्सान-उदरमें जठरानलरूपमें विराजमान है तथा सम्पूर्ण बगत्का आश्रय है । उस वैश्वानर ( अन्नि ) ने इस सम्पूर्ण जगत्की ब्यात कर रखा है ॥ २७ ॥

प्रादेशमात्रे हृदि तिःस्तं यत् तस्मिन् प्राणानात्मयाजी जुहोति। द्वतमात्म**सं**स्थं तस्याग्निहोत्रं सदेवकेषु ॥ २८॥ छोकेष सर्वेष

आत्मयज्ञ करनेवाला जानी पुरुष नाभिसे लेकर हृदय-तकका जो प्रादेशमात्र स्थान है। उसमें प्रकट हुई जो चैतन्य-ज्योति है, उसीमें समस्त प्राणोकी — इन्द्रियः मन आदिकी आहुति देता है अर्थात् समस्त प्राणादिका आत्मामें लय करता है । उसका प्राणाग्निहोत्र यदापि अपने शरीरके मीतर ही होता है तथापि वह सर्वात्मा होनेके कारण उसके द्वारा देवताओंसहित सम्पूर्ण लोकोंमें प्राणाग्निहोत्रकर्म सम्पन्न हो जाता है; अर्थात् उसके प्राणींकी तृप्तिसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके प्राण तृप्त हो जाते हैं ॥ २८॥

देवं त्रिधातुं त्रिवृतं सुपर्णे ये विद्युरम्यां परमात्मतां च। महीयमाना ते सर्वलोकेष देवाः समर्त्याः सुकृतं वदन्ति ॥ २९ ॥

जो सम्पूर्ण जगत्में अपने चिन्मयस्वरूपसे प्रशासित होता है। तीन घातु ( वर्ण-अकार, उकार, महार ) अर्थार प्रणव जिसका बाचक है। जो सत्त्व आदि तीनी गुणाँगे-त्रिगुणमयी सायामे उसके नियन्ताहपते विद्यमान है तथा जिसके जगत-सम्बन्धी व्यापार ब्रक्षके सन्दर पत्तीके समान विस्तारको प्राप्त हुए है। उस अन्तर्यांमी पुरुपको तथा उसरी उत्तम परव्रहास्त्ररूपताको जो जानते हैं। व सम्पूर्ण लोकीन सम्मानित होते हैं और मनुष्योत्तहित समुर्ण देवता उनके श्रमकर्मकी प्रशसा करते हैं ॥ २९॥

**शान्तिपर्वाण** 

वेडांक्ष वेद्यं त विधि च क्रत्म-मथो निघकं परमार्थतां च। सर्वे शरीपत्मनि यः प्रवेद तस्येव देवाः स्पृह्यन्ति नित्यम् ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण वेदशासा शेय वस्तु ( आकाश आदि भृत और भौतिक जगत् ), समस्त विधि ( कर्मकाण्ड )। निहन्त ( शब्द-प्रमाणगम्य परलोक आदि ) और परमार्थता ( भात्माकी स्त्यस्वरूपता )--यह सब ब्रह्म शरीरके भीतर विद्यमान आत्मामें ही प्रतिष्ठित है । ऐसा जी जानता है। उस सर्वात्मा गानी पुरुषकी सेवाके लिये देवता भी सदा लालायित रहते हैं ॥ ३० ॥

भूमावसकं दिवि चाप्रमेयं हिरणमयं योऽण्डजमण्डमच्ये। पक्षिणमन्तरिक्षे पतित्रणं यो वेद भोग्यात्मनि रश्मिदीसः॥ ३१ ॥

जो पृथ्वीपर रहकर भी उसमें आसक्त नहीं है। अनन्त आकाशमें अपनेयमावसे स्थित है। जो हिरणमय ( चिन्मप क्योतिस्वरूप )ः अण्डज-न्त्रहाण्डके भीतर पादुर्भृत और अण्ड-पिण्डात्मक शरीरके मध्यभागमें स्थित हृदय-कमनके आसमपर, भोग्यात्मा ( शरीर ) के अन्तर्गत हृदयाकार्गे जीवरूपसे विराजमान है। जिसमें अनेक अङ्गदेवता छोटेखोटे पंखींके समान शोभा पाते हैं तथा जो मोद और प्रमोद नामह दो प्रमुख पंखींते शोभायमान है। उस सुवर्णमय पद्मीन्य जीवात्मा एवं ब्रह्मको जो जानता है। वह शानकी तेजोमपी किरणींसे प्रकाशित होता है ॥ ३१ ॥ विवर्तनं थावर्तमानमजरं

पण्णाभिकं द्वादशारं सुपर्व। यस्येदमास्ये परियाति विदयं तत् कालचकं निहितं गुहायाम् ॥ ३२॥ जो निरन्तर घूमता रहता है। कमी जीर्ण या धीण नहीं होताः नो लोगोनी आयुक्ते क्षीण करता है। छः सुनुएँ जिसकी नाभि हैं। चारह महीने जिसके और हैं। दर्शरीर्गमास आदि जिसके सुन्दर पर्व हैं। यह सम्पूर्ण विश्व जिसके पुँदन भह्य पदार्घके समान जाता है, वह कालवक युद्धिनी गुहुमें खित है ( उसे जो जानता है, देवगग उसके गुनरमं-की प्रशंसा करते हैं ) ॥ ६२ ॥

यः सम्प्रसादो जनतः शरीरं सर्वान स स्रोकानधिगच्छतीह । तसिन् हिनं तर्पयतीह देवां-स्ते वे तप्तास्तर्पयन्त्यास्त्रमस्य ॥ ३३॥

स्त व तुसास्तप्यस्तार्यस्ता हरा है। इस वागत्का वारा है। इस वागत्का वारीर है अर्थात् स्पूर्ण जगत् जिसके विराट वारीरमें विराजित है। वद परमात्मा इस जगत्में सब लोकोंको घेरे हुए खित है। उद परमात्मा इस जगत्में सब लोकोंको घेरे हुए खित है। उद परमात्मामें ध्वानद्वारा खापित किया हुआ मनः इस देहमें खित देवताओं-माणोंको तृस करता है और वे तृस हुए प्राण उस ज्ञानीके मुखको जानामृतसेतृत तृत करते हैं।।३३॥

तेजोमयो नित्यमयः पुराणो छोकाननन्तानभयातुर्पैति । भूतानि यस्मान्न घसन्ते कदाचित् स भूतानां न घसते कदाचित् ॥ ३४॥

को ब्रह्मजानमय तेजले सम्पल और पुरातन नित्यःब्रहा-परायण है। वह भिक्षु अनन्त एव निर्मय कोर्कोको प्राप्त होता है। जिससे जगत्के प्राणी कमी भयभीत नहीं होते। वह भी संसारके प्राणियाँसे कभी भय नहीं पाता है।। ३४ ॥

इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वेषे मोक्षचर्मपर्वेणि गुकानुमन्ने पद्मचत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽघ्यायाः ॥ २४५ ॥ इस प्रकार श्रीमदाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षचर्मपर्वेमें शुकदेवका अनुश्क्षविषयक दो सौ पैतालीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २४५ ॥

अग्रहुँणीयो न च ग्रहेंते उन्यान् स ने विद्राः प्रमात्मानमीक्षेत्। विनीतमोही व्यपनीतकरूमणे न चेह नामुत्र च सोऽन्नमुञ्छित ॥३५॥ जो न तो स्वय निन्दनीय है और न दूसरोंकी निन्दा करता है, बही ब्राह्मण प्रमात्माका दर्शन कर सकता है । जिसके मोह और पाप दूर हो गये हैं, वह इस लोक और परलोकके भोगोंमें आसका नहीं होता ॥ ३५॥

अरोषमोहः समळोष्टकाञ्चनः प्रहीणकोद्यो गतसंधिविष्रहः। अपेतनिन्दास्ततिरप्रियाप्रिय-

श्चरन्तुदासीनवदेप भिक्षुकः ॥ ३६ ॥
ऐसे तन्यापीको रोष और मोह नहीं छू सकते । वह
मिट्टीके ढेले और लोनेको समान समझता है। पॉच कोशोंका
अभिमान त्याग देता है और सिंध-विम्रह तथा निन्दा-स्तुतिये
रहित हो जाता है। उसकी दृष्टिमं न कोई प्रिय होता है न
अप्रिय। वह संन्यासी उदासीनकी मॉति सर्वन विचरता रहता है॥

### षट्चत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः

परमात्माकी श्रेष्टता, उसके दर्शनका उपाय तथा इस ज्ञानमय उपदेशके पात्रका निर्णय

व्यास उवाच

मकृत्यास्तु विकारा थे क्षेत्रशस्तैरिधिष्ठितः। न चैनं ते प्रजानन्ति स तु जानाति तानपि॥ १ ॥

व्यासजी कहते हैं—वेट! देह, इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके विकार हैं- वे क्षेत्रज (आत्मा) के ही आधारपर खित रहते हैं। वे जड होनेके कारण क्षेत्रशकी नहीं जानते; परंतु क्षेत्रज्ञ उन सक्को जानता है॥ १॥ तैक्चैयं कुकते कार्य मन:पप्टेरिहेन्द्रिये:। सुदान्तैरिस संयन्सा हुई: परमसाजिभिः॥ २॥

नैसे चतुर सार्धि अपने वशर्मे किये हुए बलवान् और उत्तम योडोंसे अच्छी तरह काम लेता है। उसी प्रकार यहाँ क्षेत्रश्च भी अपने वशर्में किये हुए मनसहित इन्टियेंकि द्वारा सम्पूर्ण कार्य किद करता है ॥ २ ॥

इन्द्रियेभ्यः परे हाथी अर्थेभ्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः॥ ३॥

इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय बळवान हैं, विषयोंसे मन वळवान है, मनसे बुद्धि बळवान है और बुद्धिसे जीवात्मा बळवान है। । ।।

महतः परमञ्चलमञ्चलात् परतोऽसृतम् ।

अमृतान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ४ ॥ जीवात्मारे वलवान् है अन्यक्त (मूळ प्रकृति ) और अव्यक्तवे बळवान् और श्रेष्ठ है अमृतस्वरूप परमात्मा । उस परमात्माते वढकर श्रेष्ठ हुन्छ भी नहीं है । वही श्रेष्ठता-की चरम क्षीमा और परम गति है ॥ ४ ॥

प्तं सर्वेषु भूतेषु गृहोऽऽरमा न प्रकाशते । हश्यते त्वस्यया बुद्धशास्त्रस्मयास्त्रमदर्शितः॥ ५॥ इस प्रकार भम्पणे प्राणियोके भीतर जनकी हृदय-गकार्मे

ष्टिया हुआ वह परमात्मा हन्द्रियोद्वारा प्रकाशमें नहीं आता । स्त्मदर्शी शनी महात्मा ही अपनी स्त्म एवं श्रेष्ठ श्रुद्धिद्वारा उसका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥

अन्तरात्मनि संस्त्रीय भनःपष्टानि मेधया। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थोश्च यहुचिन्त्यमचिन्तयम्॥ ६॥ ध्यानेनोपरमं स्त्त्वा विद्यासम्पादितं मनः।

अनिश्वरः प्रशान्तातमा ततो. इच्छेत्यसृतं पद्म् ॥ ७ ॥
योगी द्वर्षिके द्वारा मनसहित इन्द्रियों और उनके
विषयोंको अन्तराक्षामें छीन करके नाना प्रकारके चिन्तनीय
विषयका चिन्तन न करता हुआ जब विवेकद्वारा विद्युद्ध
किये हुए मनको ध्यानके द्वारा सब ओरसे पूर्णतया
उपरत करके अपनेको छुछ भी करनेमें असमर्थ
बना छेता है अर्थात् सर्वेया कर्तांपनके अभिमानसे इन्त्य हो जाता है। तब उसका मन अविचल परम शान्ति-

सम्पन्न हो जाता है और वह अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ ६-७ ॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां वश्यान्मा चलितस्मृतिः। आत्मनः सम्प्रदानेन मर्त्यो मृत्यमुपार्नते॥ ८॥

जिसका मन सम्पूर्ण इन्डियोंके वशमें होता है। वह मनुष्य विवेक-शक्तिको खो देता है और अपनेको काम आदि शबु-ओंके हाथोंमें सींवकर मृत्युका कष्ट भोगता है ॥ ८॥ आहत्य सर्वसंकल्पान् सत्त्वे चित्तं तिवेशयेत् । सत्त्वे चित्तं समावेश्य ततः कालंजरो भवेत ॥ ९ ॥

अतः सब प्रकारके सकल्पोंका नाश करके चित्तको सहस बुद्धिमें लीन करे । इस प्रकार बुद्धिमें चित्तका स्थकरके वह काळपर विजय पा जाता है ॥ ९ ॥

चित्तप्रसादेन यतिर्जहातीह श्रुभाश्यभम्। प्रसन्नात्माऽऽत्मिन स्थित्वा सुखमत्यन्तमञ्जूते॥ १०॥

चित्तकी पूर्ण शुद्धिसे सम्पन्न हुआ यत्नजील योगी इस जगतमें ध्रम और अग्रमको त्याग देता है और प्रसन्नचित्त एवं आत्मनिष्ठ होकर अश्चय सखका उपमोग करता है।१०। **छक्षणं तु प्रसादस्य यथा खप्ने सुखं खपेत् ।** 

निवाते वा यथा दीपो दीव्यमानो न कम्पते ॥ ११ ॥

मनुष्य नींदके समय जैसे सखसे सोता है- सुष्तिके मुखका अनुभव करता है। अथवा जैसे वायुरहित स्थानमें जळता हुआ दीपक कम्पित नहीं होता। एकतार जला करता है, उसी प्रकार मन कभी चञ्चल न हो; यही उसके प्रसादका अर्थात परम शुद्धिका छक्षण है।। ११॥

प्वं पूर्वापरे काले युज्जनतमानमात्मनि । छच्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मानि ॥ १२ ॥

जो मिताहारी और शुद्धन्वित्त होकर रातके पहले और पिछले पहरीमें उपर्युक्त प्रकारसे आत्माको परमात्माके ध्यानमें स्रमासा है। वही अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन करता है ॥ १२ ॥

सर्ववेदानामनैतिह्यमनागमम् । आत्मप्रत्ययिकं शास्त्रमिदं पुत्रानुशासनम् ॥ १३ ॥

वेटा | मैंने जो यह उपदेश दिया है। यह परमाल्माका शान करानेवाला शास्त्र है। यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है। केवल अनुमान या आगमने इसका ज्ञान नहीं होता, अनुमव-से ही यह ठीक-ठीक समझमें आता है ॥ १३ ॥ धर्माख्यानेषु सर्वेषु सत्याख्याने च यद्वसु । द्शेदमृकसहस्राणि निर्मेण्यामृतमुद्भतम् ॥ १४॥

धर्म और सत्यके जितने मी आख्यान हैं, उन सक्का यह सारभृत धन है । ऋग्वेदकी दस हजार ऋचाओंका मन्यन करके यह अमृतमय सारतत्त्व निकाला गया है ॥१४॥ नवनीतं यथा द्रष्तः काष्टाद्रिप्रयेथैव च। तथैव विदुषां श्रानं पुत्र हेतोः समुद्धृतम् ॥ १५॥

वेटा ! मनुष्य जैसे दहीसे मक्खन निकारने हैं और काठले आग प्रकट करते हैं। उसी प्रकार मेने भी विद्वानींहे ळिये ज्ञानजनक यह मोक्षमास्त्र शास्त्रोंको मथकर निकालारे॥ स्नातकानामिदं शास्त्रं वाच्यं पुत्रानुशासन्म्। तिद्दं नामशान्ताय नादान्तायातपश्चिने ॥ १६॥

वेटा ! वतथारी स्नातकीको ही तम इस मोखशासका उपदेश करना । जिसका मन शान्त नहीं है। जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है। उसे इस जानका उपदेश नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥

नावेदविद्वेष बाच्यं तथा नातुगताय च । नास्यकायानुजवे न चानिदिएकारिणे ॥ १७॥ न तर्कशास्त्रदग्धाय तथैव पिशनाय च।

जो वेदका विद्वान् न हो। अनुगत भक्त न हो। दोपहरिते रहित न हो। सरल स्वभावका न हो और आज्ञाकारी न हो तया तर्कभास्त्रकी आलोचना करते-करते जिसका हृदय दग्य-रत-शून्य हो गया हो और जो दूनरोंकी चुगली खाता हो-ऐंखे छोगोंको इस ज्ञानका उपदेश देना उचित नहीं है।। १७<del>१</del>॥ ऋराधिने ऋराधनीयाय प्रशान्ताय तपस्तिने ॥ १८ ॥ इटं प्रियाय पत्राय शिष्यायानगताय च । रहस्यधर्मे वक्तव्यं नान्यस्मै त कथंचन ॥ १९ ॥

जो तस्वज्ञानकी अभिलापा रखनेवाला, स्ट्रहणीय गुणाँठे युक्तः शान्तचित्तः तपस्वी एवं अनुगत शिप्य हो अथवा इन्हीं गुणींसे युक्त प्रिय पुत्र हो। उसीको इस गृद रहस्यमय धर्मका उपदेश देना चाहिये। दूसरे किलीको किसी प्रकार मी नहीं ॥ १८-१९ ॥

यद्यप्यस्य महीं दद्याद् रत्नपूर्णीमिमां नरः। इदमेव ततः श्रेय इति मन्येत तत्त्ववित् ॥ २०॥

यदि कोई मनुष्य रजींसे भरी हुई यह सम्पूर्ण पृथ्वी देने लगे हो भी तत्ववेता पुरुष यही समझे कि इस सारे धनकी अपेक्षा यह ज्ञान ही श्रेष्ठ है ॥ २० ॥

यतो गुहातरार्थे तद्ध्यात्ममतिमानुषम्। यत् तन्महर्षिभिर्देष्टं वेदान्तेषु च गीयते ॥ २१ ॥ तस्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छिसि॥ २२॥

वेटा ! तुम मुझले जो प्रश्न कर रहे हो, उसके अनुसार मैं इससे भी गूदतर अर्थवाले अलैकिक अव्यातमानकी उपदेश करूँगा। जिसे महर्पियोंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है और जिलका वेदान्तशास्त्र—उपनिपदाँमें गान किया गया है ॥ २१-२२ ॥

यच ते मनसि वर्तते परं यत्र चास्ति तव संशयः क्रवित्। तवात्रतः श्र्यतामयमहं पुत्र कि हि कथयामि ते पुनः॥ २३ ॥

पृष्ठो और उसके उत्तरमें मै जो कुछ तुम्हारे सामने कहूँ। उसे पुत्र ! तुम्हारे सनमें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती निसके विषयमें तुन्हें कहीं संबय हो रहा हो। उसे युनी । बोलो, मैं फिर्युतुन्हें किस विषयका उपदेश करूँ ॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षवर्मपर्वणि शुक्रातुमक्ते पर्वस्व।रिशद्धिकवाततमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ हो तथा जिसके विषयमें तुम्हे कहीं संशय हो रहा हो। उसे

इस प्रकार औमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोक्षयमैपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्रविषयक दो सौ क्रियाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२४६॥

#### सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः महाभृतादि तर्गोंका विवेचन

शक उवाच

अध्यातमं विस्तरेणेह पुनरेव वदस्व मे। भगवनुषिसत्तम ॥ १ ॥ यदध्यातमं यथा वेद

शुकदेवजीने कहा-मगवन् । मुनिश्रेष्ठ । अव पुनः मुझे अध्यात्मज्ञानका विस्तारपूर्वक उपदेश दीजिये । अध्यात्म क्या है और उसे मैं कैसे जातूंगा १॥ १॥

ध्यास उवाच

अध्यातमं यदिदं तात पुरुषस्येह पठ्यते । तत् तेऽहं वर्वयिष्यामितस्य ध्याख्यामिमांश्रृणु॥ २ ॥

ध्यासजीने कहा-तात ! मनुष्यके लिये शास्त्रमें जी यह अध्यात्मविषयकी चर्चा की जाती है। उसका परिचय मैं तुम्हे दे रहा हूँ। तुम अध्यात्मकी यह व्याख्या सुनी ॥२॥

भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकाश पव च। महाभूतानि भूतानां सागरस्योर्भयो यथा॥ ३॥ पृथ्वीः वल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच महा-

भूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें खित हैं । जैसे समुद्रकी लहरें उठती और विद्यान होती रहती हैं। उसी प्रकार ये पाँचौं महाभूत प्राणियोंके शरीरके रूपमें जनमग्रहण करते और विलीन होते रहते हैं ॥ ३ ॥

प्रसार्येद्द यथाङ्गानि कूर्मः संहरते पुनः। तद्दनमहान्ति भूतानि यचीयःसु विकुर्वते ॥ ८ ॥

जैसे कब्रुआ यहाँ अपने अन्तीको सब ओर फैलाकर फिर समेट लेता है। इसी प्रकार ये सारे महाभूत छोटे-छोटे चरीरोंमें विकृत होते-उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं **॥४॥** इति तन्मयमेवेदं सर्वे स्थावरजङ्गमम्।

सर्गे च प्रलये चैच तस्मिन् निर्दिश्यते तथा ॥ ५ ॥

इस प्रकार यह समस्त स्थावर-जङ्गम जगत् पञ्चमृतमय ही है। सुष्टिकालमें पञ्चभूतोंने ही सनकी उत्पत्ति होती है और प्रलयके समय उन्हींमें सनका छय नताया जाता है ॥५॥ महाभृतानि पञ्चैव सर्वभृतेषु भृतकृत्। अकरोत् तात वैषम्यं यस्मिन् यदनुपश्यति ॥ ६ ॥

यशिष सम्पूर्ण शरीरोंमें पॉन्न ही भूत हैं तथापि छोगोंको उनमें किसमें हो वैषम्य दिखायी देता है, उसका कारण यह है कि सम्पूर्ण भूतीकी सुष्टि करनेवाछे ब्रह्माजीने समस्त प्राणियोंमें उनके कर्मानुसार ही न्यूनाधिकरूपमें उन भूतीका समावेदा किया है || ६ ||

ज्ञुक उवाच

अकरोद यञ्छरीरेषु कथं तदुपलक्षयेत्। इन्द्रियाणि गुणाः केचित कथं ताजुपलक्षयेत् ॥ ७ ॥

श्चकदेवजीने पूछा-पिताजी ! देवता, मनुष्य, पशु और पक्षी आदिके शरीरोंमें विधाताने जो वैषम्य किया है। उसकी किस प्रकार लक्ष्य किया जाय ! शरीरमें इन्द्रियों भी हैं और कुछ गुण भी हैं, उन्हें कैसे देखा जाय-उनमेंसे कीन किस महाभूतके कार्य हैं। इसकी पहचान कैसे हो ! ॥ ७ ॥

ध्यास उवाच

पतत् ते वर्तयिष्यामि यथावद्गुपूर्वशः। श्रुण तत् त्वमिहैकाम्रो यथातत्त्वं यथा च तत् ॥ ८ ॥

व्यासजीने कहा-नेटा | मैं इस विवयका क्रमशः और यथावत रूपने प्रतिपादन करूँगा । यह समस्त विषय तत्वतः जैरा है। वह सब तुम यहाँ एकाप्रचित्त होकर सुनो ॥ रान्दः श्रोत्रं तथा स्नानि त्रयमाकाशसम्भवम् ।

प्राणक्वेष्टा तथा स्पर्श यते घायुगुणाख्यः॥ ९ ॥ शब्द, ओनेन्द्रिय तथा शरीरके धम्पूर्ण छिद्र-ये तीनी

वस्तुएँ आकाश्रे उत्पन्न हुई हैं। प्राणः नेष्टा तथा स्पर्श-ये चीनों बायुके गुण (कार्य) हैं || ९ ||

रूपं चक्षविंपाकश्च त्रिधा ज्योतिर्विधीयते । रसोऽयरसनं स्नेहो गुणास्त्वेते त्रयोऽस्भसः॥ १०॥

रूप, नेत्र और जठरानल-इन तीन रूपोंमें अग्निका ही कार्य प्रकट दुआ है। रसः रसना और स्नेह-ये तीनों जलके कार्य हैं ॥ १० ॥

ब्रेयं घाणं शरीरं च भूमेरेते गुणास्त्रयः। एतावानिन्द्रियग्रामैन्यांख्यातः पाञ्चभौतिकः॥११॥

गन्धः नासिका और शरीर-ये तीनों भूमिके गुण हैं। इस प्रकार इन्द्रियसमुदायसहित यह शरीर पाञ्चभौतिक बताया गया है ।। ११ ।)

वायोः स्पर्शो रसोऽङ्गश्यश्च ज्योतियो रूपमुच्यते । व्यकादावभवः दाब्दी गन्धो भूमिग्रुणः स्मृतः ॥ १२ ॥ स्पर्ध दायुकाः रस जलका और रूप तेजका सुण

वताया जाता है एवं शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका रुण माना गया है || १२ ||

मनो वुद्धिः सभावश्च जय पते सयोनिजाः। न गुणानतिवर्तन्ते गुणेभ्यः परमागताः॥ १३॥

मनः बुद्धि और स्वभाव ( अहमाव )—ये तीनीं अपने कारणभूत पूर्ववस्कारींते उत्पन्न हुए हैं। ये तीनी पाञ्चमीतिक होते हुए मी भूतोंके अन्य कार्य जो श्रोत्रादि हैं। उनसे श्रेष्ठ हैं तो भी गुणोंका सर्वथा उच्छद्धन नहीं कर पाते हैं॥ १३॥ यथा कूर्म इहाङ्गानि प्रसार्य विनियच्छति। पवमेवेन्द्रियमामं बुद्धिः सृष्ट्वा नियन्छति ॥ १४ ॥

जैसे कछुआ यहाँ अपने अर्ज्जीको फैळाकर फिर समेट लेता है। उसी प्रकार बुद्धि सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयोंकी ओर फैलाकर फिर उन्हें वहाँसे हटा छेती है ॥ १४ ॥ यद्रध्वं पादतलयोरवाङ्मुध्नंश्च पश्यति। एतस्मिन्नेव कृत्ये तु वर्तते बुद्धिरुत्तमा॥१५॥

पैरींचे ऊपर और मस्तकते नीचे मनुष्य जो कुछ देखता है अर्थात सम्पूर्ण शरीरको जो अहंमावसे देखना है। इस कार्य-में उत्तम बुद्धि प्रवृत्त होती है। तालप्य यह कि शरीरमें जो अहंभावका अनुभव है। वह बुद्धिका ही रूपान्तर है ॥ १५॥ गुणान नेनीयते बुद्धिर्वीद्धरेवेन्द्रियाण्यपि । मनःषष्ठानि सर्वाणि बुद्धन्यभावे क्रतो गुणाः ॥ १६॥

बुद्धि ही शब्द आदि गुणींको श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके पाव बार-बार छे जाती है और बुद्धि ही मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयोंके पास पुनः-पुनः खींच छे जाती है। यदि इनके साथ बुद्धि न रहे तो इन्द्रियोंद्वारा शब्द आदि विषयोंका अनुभव कैसे हो सकता है ॥ १६ ॥ इन्द्रियाणि नरे पश्च षच्छं त मन उच्यते।

सप्तर्मी बुद्धिमेवाहः क्षेत्रशं पुनरष्टमम् ॥ १७॥ मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हैं। छठा तस्य मन है। **रात**र्भे तत्त्व <u>ब</u>िद्ध और आठवॉ क्षेत्रज्ञ बताया गया है ॥१७॥

चक्षरालोचनायैव संशयं कुरुते बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥ १८ ॥

ऑख देखनेका काम करती है। (यह उपलक्षण है। इसवे सभी इन्द्रियोंके कार्यका छक्ष्य कराया गया है ) मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है। किंतु क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) उन सबका साक्षी कहलाता है ॥ १८ ॥ रजस्तमश्च सत्त्वं च यत्र एते खयोनिजाः। समाः सर्वेषु भूतेषु तान् गुणानुपलक्षयेत् ॥ १९ ॥

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि खकानुप्रश्ने सप्तचरवारिशद्धिकद्विदाततमोऽध्यायः॥ २४०॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्लविषयक दो सौ सेतालीसवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ २४७ ॥

रजोगुणः तमोगुण और सस्वगुण-ये तीनों अन्ने कारः भृत मूल प्रकृतिसे प्रकट हुए हैं। वे तीनों गुण सर प्राणियें में समानह परे रहते हैं। उनकी पहचान उनके कार्योद्वारा करे॥ तत्र यत् प्रातिसंयुक्तं किचिदात्मनि लक्षयेत् । पशान्तमिव संगुद्धं सत्त्वं तदुपधारयेत्॥२०॥

जन अपनेमें कुछ प्रसन्नतायुक्त विशुद्ध और शान्तना मान दिसायी दे) तत्र यह निश्चय करे कि सत्वगुण पतृत्त हुआ दे॥ यत् तु संतापसंयुक्तं काये मनसि वा भयेत्। प्रवृत्तं रज इत्येवं तत्र चाप्युपलस्रयेत्॥२१॥

गरीर अथवा मनमें जब कुछ स्तापयुक्त भाव हाँहे-गोचर हो। तब वहाँ यह नमझ लेना चाहिये कि रजोगुणरी प्रवृत्ति हो रही है ॥ २१ ॥

यत् तु सम्मोहसंयुक्तमव्यक्तविषयं भवेत्। अमतक्यमविशेयं तमस्तद्वपधार्यताम् ॥ २२॥

जव मोहयुक्त मान मनपर छा जाय, किसी मी निपयमें कोई वात स्पष्ट न जान पड़े, जय तर्क भी काम न दे और किसी तरह कोई बात समझमें न आवे। तय समझना चाहिये कि तमोगुण प्रवृत्त हुआ है ॥ २२ ॥

प्रहर्षः शांतिरानन्दः साम्यं खस्थात्मचित्तता । अकस्माद् यदि वा कस्माद् वर्तन्ते सास्त्रिका गुणाः॥२३॥ जब अतिशय हर्षः प्रेमः आनन्दः समता और स्वस्य-

चित्तता—ये सद्गुण अकस्मात् या किसी कारणवश विक्रित हों। तन समझना चाहिये कि ये सारिवक गुण हैं ॥ २३ ॥ अभिमानो सृषावादो छोभो मोहस्तथाक्षमा। लिङ्गानि रजसस्तानि वर्तन्ते हत्वहेततः ॥ २४ ॥ अभिमानः असत्यभाषणः छोभः मोह और असहनः

शीलता-ये दोप चाहे किसी कारणसे प्रकट हुए हीं अथवा विना कारणके हर एक परिस्थितिमे रजोगुणके ही चिह्न माने गये हैं। १४ तथा मोहः प्रमादश्च निद्रा तन्द्राप्रवोधिता। कथंचिद्रभिवर्तन्ते विशेषास्तामसा गणाः ॥ २५ ॥ इसी प्रकार मोह, प्रमाद, निद्रा, तन्द्रा और अज्ञान निर्व

किसी कारणसे हो जायें 3 उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहिये।

#### अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः बुद्धिकी श्रेष्टता और प्रकृति-पुरुप-विचेक

व्यास उवाच

मनो विस्तुत्रते भावं वुद्धिरध्यवसायिनी। हृद्यं प्रियाप्रिये वेद त्रिविधा कर्मचीवना ॥ १ ॥ व्यासजी कहते हैं--पुत्र ! कर्म करनेमें तीन प्रकारते प्रेरणा प्राप्त होती है । पहले तो मन संकल्पमात्रसे नाना

प्रकारके भावकी सृष्टि करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है । तलखात् हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकृत्यताका अनुमव करता है। (इसके बाद कर्ममें प्रकृति होनी है)॥ हन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यः परमं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिईदेशत्मा परो मतः॥ २॥

इनिद्रमीते जनके विषय बजबात् हैं ( संगीकि वे बजात् इनिद्रमीको अपनी ओर आकर्षित कर ठेते हैं) उन विषयों के मन बजजात् है ( क्योंकि वह इनिद्रबांको उनते हटाकेंमें समर्थ है)। मनते बुद्धि बलवात् है ( क्योंकि वह मनको बन्नमें रख बज्जती है) और बुद्धिये जाला बज्जाव् साना गया है ( क्योंकि वह बुद्धिको श्रम बनाकर स्वाधीन कर

ककत है ) ॥ २ ॥ वृद्धिरातमा मनुष्यस्य चुद्धिरेवातमनाऽऽत्मनि । यदा विकुरुते भावं तदा भवति सा मनः ॥ ३ ॥

चुद्धि प्राणियोंकी समस्त इन्द्रियोंकी अधिग्राप्ती है। इत-जिये वह बीवात्माके समान ही उनकी आस्या मानी गयी है। बुद्धि ही स्वय अपने प्रीतर जन भिन्न भिन्न विषयोंकी महण करनेके किन्ने विकृत हो नाना प्रकारके रूप चारण करती है। तन वहीं मन बन जाती है। ।।

इन्द्रियाणां पृथाभावाद् वुद्धिविकियते छतः । श्रुण्वती भवति श्रोत्रं स्पृदाती स्पर्धा उच्यते ॥ ४ ॥ इन्द्रियाँ पृथक् पृथक् हैं। इसक्षिये उनकी कियाँ मी

प्रयक्त प्रयक्त हैं। जतः उन्हेंकि किये शुद्धि नाना प्रकारके कर भारण करती है। वही जब सुनती है तो ओन कहत्वाती है और सन्त्रों करते समय सम्बोद्धिय (स्वचा) के नामवे प्रकारी जाती है।। ४।।

पश्यती भवते हुए। रसती रसनं भवेत्। जिल्लती भवति द्याणं बुद्धिविकियते प्रथक॥ ५॥

बही देखते समय होड और रसासादनने समय रहाना हो जाती है। जर बद गन्थको ग्रहण करती है। तर बदी प्राणेन्द्रिय कहलाती है। इस प्रकार हुद्धि ही प्रयक्ष्यक् विक्रत होती है। ५॥

ारूप राज र ॥ २ ॥ इन्द्रियाणि तु तान्याहुस्तेष्वदृष्योऽधितिप्रति । विद्यती पुरुषे दुव्हिलिपु भावेषु वर्तते ॥ ६ ॥

हुदिके इन विकारोंको ही इन्दिमों कहते हैं। अडइय बीवासमा उन चनमें अधिष्ठित है। बुद्धि उन बीवासमाने ही स्थित हो आनिक आदि तीनों मार्बोम उन्हों है।। ह।। कहाबिह्युभते भीति कहाजिद्दिष द्योजिति। न सर्वेन न द्राजीन कहाबिद्दिक युरुवते ॥ ७ ॥

इसी हेर्नुये वह कभी प्रेम और प्रस्कता छाम करती है (यह उसका सालिक मान है )। कभी ओकमें डूबती है (यह उसका राजव मान है )। और कभी ज तो डुबते दुक्त होती है एवं न डुबते ही; उसपर मोह छाया रहता है (यह उसका तामय साल है ) है । ।। हैर्स असालिक मान सालिकीतालिकति ।

स्तय भावात्मका भावास्त्रीनेतात्त्रतिवर्तते । सरितां सागरो भर्ता महावेस्तामिनार्मिमान् ॥ ८ ॥

नैसे उत्ताल तरज़ोंने युक्त धरिताओंका स्तामी समुद्र कमी-कमी अपनी विशाल तटम्मिको मी लॉव बाता है। उसी प्रकार यह मानास्मिका दृद्धि विस्तृतिस्योंके निरोषकप

भोगमें खित होनेपर हन तीनों माबेंको कॉय जाती है ॥८॥ यदा प्रार्थयते किचित् तदा भवति सा मनः । अधिष्टानानि ये खुद्धयां पृथगेतानि संस्पेरत् । इन्द्रियाण्येव मेच्यानि विजेतन्यानि क्रस्नहाः ॥ ९ ॥

मनुष्यं जब किसी बस्तुकी इच्छा करता है। तब उसकी दुद्धि मनके रूपमें परिणत हो जाती है। ये जो एक दूसरेंद्रे प्रवक्त्यस्य इन्द्रियोंके माव हैं। इन्हें दुद्धिके ही अन्तर्योत समझना चाहिये। गोधां कहते हैं रूप आदिके शानको, उसमें दितकर या सहायक होनेके कारण बन्नियों सोधां कहते में दितकर या सहायक होनेके कारण बन्नियों सोधां कहते मार्थ हैं। योगीयों सेध्यां कहते गारी हैं। योगीयों स्थाप बन्नियों सहस्यों वाहिये॥ ९॥

सर्वाण्येवानुपूर्वेण यद् यदानुविधीयते । अविभागगवा दुद्धिभीवे मनसि वर्तते ॥ १० ॥

द्वाद वामूर्ण इंग्ल्यान निर्माण विद्यान विद्याम विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्यान विद्य

निश्चरिद्वर्ययायोगसुद्दस्तीनैयैदच्छ्या ॥ १२ ॥ इदिरूप अविद्वानमें स्वित हुई उदाशीनपावशे स्वमान-के अनुकार यथासम्ब विषयोंकी और जानेवाली हन्द्रियों-ह्या मन दोपकका कार्य करता है अधीन और अवन्त्र समादारा पदारि वस्तुओंको प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मन नेत्र आदि इन्द्रियोंहारा पटयद आदि वस्तुओंका दर्शन

एव अहण कराता है ॥ १२ ॥ एवं खभावमेबेरमिति विद्वान, न मुह्यति । अशोजसम्बद्धस्यन, हि नित्यं विगतमत्त्वरः ॥ १३ ॥

इव जगत्का ऐवा ही परिवर्तनसमान है। ऐसा जानने बाज जानी पुरुष कभी मोहमें नहीं पहता। हवे और होक नहीं करता तथा ईंग्यो-देष आदिवे रहित रहता है।। १६॥ न सारमा शक्यते द्रष्टुमिन्द्रिये:कामगोचरे:। प्रवर्तमानेपने द्रष्टुमिन्द्रिये:कामगोचरे:।।

प्रवर्तमानैरमये दुष्करैरकुवात्मभिः ॥१४॥ जो दुष्कांपरायण और अद्युद्ध अत्ताक्षरणबाहे हैं, वे वज्ञानी पुरुष अत्यायपूर्वक मनोवाष्टिक विषयमि विचरने-बाजी दनिदर्गोद्धारा जात्माका दर्शन नही कर एकते ॥१४॥ वेषां हा मनका रहमी ज्ञाचा सम्म्यकृतियण्डाति। वद्या मकादावेऽस्थात्मा दीपदीता यथाऽऽक्षतिः॥१५॥

परंतु जब मनुष्य अपने मनके द्वारा इन्द्रियरूपी अक्षीं-की बागडोरको सदा पकड़े रहकर उन्हे अच्छी तरह कावूमें कर लेता है। तन उसे ज्ञानके प्रकाशमें आत्माका दर्शन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार दीनकके प्रकाशमे किसी बस्तुकी आकृति स्पष्ट दिखायी देती है ॥ १५ ॥ सर्वेषामेव भूतानां तमस्यपगते यथा।

प्रकाशं भवते सर्वं तथेदमुपधार्यताम ॥ १६॥ जैसे अन्धकार दूर हो जानेपर सभी प्राणियोंके सामने प्रकाश छा जाता है। उसी प्रकार यह निश्चितरूपसे समझ छो कि अज्ञानका नाश होनेपर ही ज्ञानस्वरूप आत्माका साक्षा-कार होता है ॥ १६ ॥

यथा वारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन् । विमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोषैर्न लिप्यते ॥ १७ ॥

जैसे जलचर पक्षी जलमे विचरता हुआ भी उससे लिस नहीं होता। उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमे रहकर भी उसके गुण और दोषोंसे लिपायमान नहीं होता ॥ १७॥

एवमेव कृतप्रक्षी म दोषैर्विषयांश्चरन । असज्जमानः सर्वेषु कथंचन न लिप्यते ॥१८॥ इसी प्रकार जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वह स्त्री, पुत्र आदि

सम्बन्धियोंमें आसक्त न होनेके कारण विषयोंका सेवन करता हुआ भी किसी प्रकार उनके दोषोंसे लिस नहीं होता है ॥१८॥ त्यक्त्वा पूर्वकृतं कर्म रतिर्यस्य सदाऽऽत्मनि । गुणवर्गेष्वसञ्जतः ॥ १९॥ सर्वभूतात्मभूतस्य

जो अपने पूर्वकृत कमोंके संस्कारोंका त्याग करके सदा परमात्मामें ही अनुराग रखता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोका आत्मा हो जाता है और विषयोमें कभी आसक्त नहीं होता ॥

सत्त्वमातमा प्रसरित गुणान् वापि कदाचन। न गुणा विद्वरात्मानं गुणान् वेद स सर्वता ॥ २०॥ पिद्रिष्टा गुणानां च परिस्नष्टा यथातथम्। सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरेतदन्तरं विद्धि सदमयोः॥२१॥

जीवात्मा कभी बुद्धिकी ओर भुकता है और कभी गुणे की ओर । गुण आत्माको नहीं जानने, वितु आत्मा गुणौरी सदा जानता रहता है। क्योंकि वह गुणींका हुए। और यथा वत्रूपे ख़ुश भी है। यद्यपि बुद्धि और क्षेत्रण दोनों ही स्स्म बस्त हैं। किंतु उन दोनोंमें यही अन्तर समझो कि बुदि हर्य है और आन्मा द्रष्टा है ॥ २०-२१॥

स्जतेऽत्र गुणानेक एको न स्जते गुणान्। पृथग्भूतौ प्रकृत्या तौ सम्प्रयुक्तौ च सर्वदा ॥ २२ ॥

इन दोनोंमेरे एक ( बुद्धि ) तो गुणोंकी सृष्टि परती है और दसरा ( आत्मा ) राणोंकी सृष्टि नहीं करता है । वे दोनी स्वरूपतः एक दूधरेते पृथक् है; परंतु सदा संयुक्त रहते हैं॥ यथा मत्स्योऽद्धिरन्यः स्यात् सम्प्रयुक्तौतथैवती। महाकोदम्बरी वापि सम्प्रयक्ती यथा सह ॥ ५३ ॥

जैसे मछली जलसे भिन्न है। फिर भी ने एक दूसरेने संयुक्त रहते हैं। जैसे गूलर और उसके कीड़े एक दूसरेसे पृथक हैं तथापि परस्पर सबुक्त रहते हैं। उसी प्रकार बुद्धि और क्षेत्रकको भी समझना चाहिये ॥ २३ ॥

इषीका वा यथा मुञ्जे पृथक् च सह चैव च । तथैव सहितावेतावन्योन्यसिन् प्रतिष्टितौ ॥ २४ ॥

जैसे सूंजर्म जो सींक है, वह उससे पृथम है तो भी वे दोनों साथ ही रहते हैं। उसी प्रकार बुद्धि और क्षेत्रण सर्वथा एक दूसरेसे पृथक् होते हुए भी दोनों साथ-साथ और एक दूसरेके आश्रित रहते हैं ॥ २४ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि ग्रकानुप्रक्रने अष्टचत्वारिंश रधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रक्षविषयर दा सौ अडताशीसवै। व घ्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥

# एकोनपञ्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः

ज्ञानके साधन तथा ज्ञानीके लक्षण और महिमा

न्यास उवाच

सृजते तु गुणान् सरवं क्षेत्रश्चस्त्वधितिप्रति । गुणान् विक्रियतः सर्वोचुदासीनवदीश्वरः॥ १॥ व्यासजी कहते हैं-पुत्र । प्रकृति ही गुणींकी सृष्टि

करती है। क्षेत्रज्ञ-अात्मा तो उदासीनकी मॉति उन सम्पूर्ण विकारशील गुणोंको देखा करता है। वह स्वाधीन एवं उनका अधिष्ठाता है ॥ १ ॥

खभावयुक्तं तत् सर्वे यदिमान् स्जते गुणान् । ऊर्णनाभिर्यथा सूत्रं सृजते तद्गुणांस्तथा॥२॥

जैसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तुओंकी सृष्टि करती है। उसी प्रकार प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थोंको उत्पन्न

करती है। प्रकृति जो इन सव विषयोकी सृष्टि काती है। वह सब उसके स्वभावसे ही होता है ॥ २ ॥

प्रध्वस्ता न निवर्तन्ते प्रवृत्तिनीपलभ्यतं। प्रममेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिरिति चापरे॥३॥

किन्हींका मत है कि तत्त्रज्ञानसे जय गुणोंका नाग कर दिया जाता है, तद भी वे सर्वमा नष्ट नहीं होते; दितु तना के लिये उनकी उपलब्बि नहीं होती अर्थात् उम्पा उनने सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरे लोग मानते हैं कि उनरी संघा निष्टचि हो जाती है अर्थात् उनका अस्तिन्व नहीं रहता ।

उभयं सम्प्रधार्येतद्घ्यवस्येद् यथामति । अनेनैव विधानन भवेद् गर्भशयो महान्॥ ४॥ इन दोनों सतीपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके सिद्धान्तका निश्चय करे। इसप्रकार निश्चय करनेष्ठे (चार-वार) गर्भमें श्वय करनेवाला जीव महान् हो जाता है ॥ ४ ॥ असादिनिधनों श्वारमा तं चुद्ध्या विचरेक्चरः । शकुध्यश्रप्रहृष्यंश्च नित्यं विगतमत्सरः ॥ ५ ॥ आस्मा आदि और अन्तसे रहित है। उने जानकर मनुष्य सदा हर्षे। क्रोधऔर ईप्यां-देखे रहित हो विचरता रहे॥ इत्येवं हृद्यग्रान्थि चुद्धिचिन्तामयं इद्वम् । अतित्यं दुख्यास्थित अशोचंदिछन्नसंश्चायः ॥ ६ ॥

सायकको चाहिये कि द्वाह्विके चिन्ता आदि घमीले सुदृढ हुई दृदयकी अविधामयी अनित्य ग्रन्थिको उपर्युक्त प्रकारते काटकर ज्ञोक और संदेहले रहित हो सुख-पूर्वक परमात्मस्वरूपमें स्थित हो जाय ॥ ६ ॥ साम्येयुः प्रच्युताः पृश्च्यायथा पूर्णी नदीं नराः । अवगादा ह्यविद्यांसो त्रिन्दि छोकमिमं तथा ॥ ७ ॥

तिते तैरनेकी कला न जाननेवाले मनुष्य यदि किनारेकी भूमिते जलपूर्ण नदीमें शिर पहते हैं तो गोते खाते हुए महान् क्लेश सहन करते हैं। उसी प्रकार अग्रानी मनुष्य इस संसार-सागरमें हुवकर कह मोगने रहते हैं—ऐसा समझो ॥ ७ ॥ म सुतास्यति वै विद्वान् स्थले चरति तस्यविद् । यस यो विन्दतेऽऽरमानं केवलं झानमारमनः ॥ ८ ॥

परंतु हो तैरना जानता है। वह कप्ट नहीं उठाता । वह तो जरूमें भी खलकी ही ऑति चलता है। उसी तरह शनस्वरूप विश्वद आत्माको प्राप्त हुआ तस्ववेत्ता ससर-सगरते पार हो जाता है ॥ ८ ॥ पर्य दुव्ध्वा नरः सर्व भूतानामागतिं गतिम् । समयेक्ष्य ध वैपम्यं लभते शममुत्तमम् ॥ ९ ॥

को सनुष्य इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको कानता तथा उनकी विषम अवस्थापर विचार करता है। उसे परम उत्तम शान्ति प्राप्त होती है॥९॥ एतद् वे जन्मसामर्थ्य ब्राह्मणस्य विशेषतः। आत्मक्षानं श्रमञ्जेव प्रयोतं तत्वरायणम्॥१०॥

विशेषरूपते ब्राह्मणर्मे और समानमावसे मनुष्यमात्रमें इस जनको प्राप्त करनेकी जन्मसिद्ध शक्ति है । मन और इन्द्रियोंका

संयम तया आत्मजानमोक्ष-भातिके क्षिये पर्याप्त साधन है ॥१०॥ एतद् बुद्घ्वा भचेद् बुद्धः किमन्यद् बुद्धळक्षणम्। विकायतद् विमुच्यन्ते छतकुत्या मनीषिणः ॥ ११ ॥

श्चम और आन्मतस्वको जानकर पुरुष अस्यन्त श्चद-वुद्ध हो जाता है। जानीका इसके सिवा और क्या छक्षण हो सकता है। बुद्धिमान् मनुष्य इस आत्मतरको जानकर कृतार्थ और मुक्त हो जाते हैं॥ ११॥

न भवति विदुषां महद्भयं यद्विदुषां सुमहद्भयं परत्र। नहिंगतिरधिकास्ति कस्यचिद्

भवति हि या विदुषः सनातनी ॥ १२ ॥ परलोक्में जो अगानी मनुष्योंको महान् भय प्राप्त होता है, वह महान् मय जानी पुरुषोंको नहीं होता । जानीको जो सनातन गति प्राप्त होती है, उसमें बदकर उत्तम गति और किवीको भी प्राप्त नहीं होती ॥ १२ ॥

लोकमातुरमसूयते जन स्तत् तदेच च निरीक्ष्य शोचते । तत्र पस्य क्वराळानशोचतो

ये विदुस्तदुभयं कृताकृतम्॥ १३॥
कुछ लोग मनुष्योंको छुली और रोगी देखकर उनमे
दोप-हाँच्ट करते हैं और दूसरे लोग उनकी बहु अवस्था
देखकर शोक करते हैं। परंतु जो कार्य और कारण
दोनोंको तच्चले जानते हैं। ये शोक नहीं करते। तुम उन्हीं
क्षेत्रोंको बहुँ कुराल समस्रो ॥ १३॥

यत् करोत्यनभिसंधिपूर्वकं तच निर्णुदति तत् पुराकृतम्। न प्रियं तदुभयं न चाप्रियं

तस्य तज्ञानयतीत् कुर्चतः॥ १४॥ कर्मप्रायण मनुष्य निष्काममावते जिस कर्मका अनुष्ठान करते हैं। वह पहलेके किये हुए सकाम या अग्रुभ कर्मोंको भी नष्ट कर देता है। इस प्रकार कर्म करनेवाले साधकके कर्म इस लोकर्मे या परलोकर्मे कर्ही भी उसका भला-बुरा या दोनों कुछ भी नहीं कर मकते॥ १४॥

इति श्रीमहाभारते शाम्तिपर्वणि मोक्षवर्मपर्वणि ग्रुकातुप्रश्ने एकोनपद्याशद्विकहिशततमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ इस फकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमे शुकदेवका अनुप्रविचयक दो सौ उनक्षासत्रों अध्याय पूरा हुआ ॥ २४९ ॥

## पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

परमात्माकी प्राप्तिका साधन, संसार-नदीका वर्णन और ज्ञानसे बहाकी प्राप्ति

शुक उचाच यसाद् धर्मात् परो धर्मो विद्यते नेह कश्चन । यो विशिष्टश्च धर्मेभ्यस्तं भवान प्रवर्वातु से ॥ १ ॥ शुकदेवजीने पूछा--पिताजी | इस नगदमें जिस धर्मते वटकर दुस्रा कोई धर्म नहीं है तथा जो सब धर्मोसे श्रेष्ठ है। उरका भाष मुझरे वर्णन कीनिये ॥ १॥ ध्यास उवाच

धर्मे ते सम्प्रवश्यामि पुराणसृषिभिः कृतम् । विशिष्टं सर्वधर्मेभ्यस्तमिहैकमनाः श्रृणु ॥ २ ॥ व्यासजीने कहा—वेदा । मैं ऋषिगैंके स्ताये हृए उस प्राचीन धर्मका, जो सद धर्मोते श्रेष्ठ है, तुमले यहाँ वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि खुद्ध-या संयम्य यस्ततः । सर्वतीनिष्पतिष्णृनि पिता वास्त्रानिवातमञ्जान् ॥ ३ ॥

जैसे पिता अपने छोटे पुत्रोंको कायूमें रखता है, उसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह सब विषयोंपर टूट पड़ने-वाली अपनी प्रमयनशील इन्द्रियोंका बुद्धिके द्वारा यबसूर्वक

संयम करके उन्हें वशमें रखे ॥ ३॥

मनसङ्वेन्द्रियाणां चाप्यैकाऱ्यं परमं तपः। तुरुवायः सर्वधर्मेम्यः स धर्मः पर उच्यते ॥ ४ ॥

मन और इन्द्रियोंकी एकाम्रता ही छवछे बड़ी तपस्या है। यही सब धर्मोंसे श्रेष्ठतम परम धर्म बताया जाता है।।४॥ तानि सर्वोणि संधाय मनःषद्यानि मेधया।

तानि सर्वाणि संधाय मनःषष्ठानि मेधया। आत्मदत्त इवासीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्॥ ५॥ मनसहित सम्पर्णहन्द्रियोको बुद्धिके द्वारा स्थिर करके

नगणार्था उन्दूर्ण शन्त्रभागा द्वादक क्षारा त्वर करके बहुतसे चिन्तनीय विषयोंका चिन्तन न करते हुए अपनी आत्मामें तृप्त-ता होकर निश्चन्त और निश्चल हो जाय ॥५॥ गोचरेम्यो निवृत्तानियदा स्थास्यन्ति चेइमनि । तदा स्वमात्मनाऽऽत्मानं परंद्रक्ष्यसि शाश्वतम्॥ ६ ॥

जिस समय ये इन्द्रियाँ अपने विषयोंते इटकर अपने निवासस्यानमे स्थित हो जायॅगी; उस समय तुम स्वय ही

ानवाणस्थानम् ।स्थत हा जाववात उठ चनव द्वन त्वव उस मनातन परमात्माका दर्शन कर लोगे ॥ ६ ॥ सर्वात्मानं महात्मानं विध्रममिच पावकम् ।

तं पश्यन्ति महातमानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥ ७ ॥ धूमरिहत अभिनके समान देदीत्र्यमान वह परमेश्वर ही सवका आत्मा और परम महान है । महात्मा एवं अनी

ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं ॥ ७॥

यथा पुष्पफळोपेतो बहुशाखो महाहुमः। आतमनो नाभिजानीते क्ष मे पुष्पं क्ष मे फलम् ॥ ८ ॥ प्वमातमा न जानीते क्ष गमिष्ये कुतस्त्वहम् । अन्यो श्वजान्तरात्मास्ति यः सर्वमनुपद्यति ॥ ९ ॥

जैसे फल और फूलेंसि भरा हुआ अनेक श्राखाओंसे युक विशाल इक्ष अपने ही विषयमे यह नहीं जानता कि कहाँ मेरा फूल है और कहाँ भेरा फल हैं। उसी प्रकार जीवात्मा यह नहीं जानता कि मैं कहाँसे आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। किंतु शरीरमें जीवसे पृथक् दूसरा ही अन्तरात्मा है, जो सबको सब प्रकारसे निरन्तर देखता रहता है।। ८-९।। आनरीपेन दीप्तेन प्रयत्यात्मानमात्मिन।

ज्ञानदीपेन दाप्तन पश्यत्यात्मानमात्मातः । हष्ट्रा त्वमात्मनाऽऽरमानं निरात्मा भव सर्वेषित् ॥१०॥ पुरुष प्रचलित ज्ञानमय प्रदीपके द्वाराव्यपनेमें ही परमात्मा-

का दर्शन करता है; इसी प्रकार तुम मी आत्माद्वारा परमात्माका साक्षात्कार करके सर्वज्ञऔर स्वाभिमानने रहित हो जाओ।१०। विमुक्तः सर्वपापेम्यो मुक्तत्वच इवोरगः।

परां बुद्धिमवाप्येह विपापमा विगतन्वरः ॥ ११॥ केंबुक छोडकर निकन्ने हुए सप्के समान समूर्ण पद्में। मुक्त हो उत्तम बुद्धि पाकर तुम यहाँ पाप और दिन्ताने रहित हो जाओ॥ ११॥

रहित हो जाओ ॥ ११ ॥

सर्वतन्त्रोतस्तं घोरां नदीं लोकप्रवाहिनीम् ॥

पञ्चिनित्रयग्रहचर्ती मनःसंकर्परोधसम् ॥ १२ ॥

लोभमोहत्यण्डलां कामकोधसरीस्पाम् ॥

सत्यतीर्थानृतक्षोभां कोधपद्गं सिन्हराम् ॥ १३ ॥

अव्यक्तप्रभवां शीवां दुस्तरामकृतात्मभिः ॥

प्रतरस्त नदीं वुद्धया कामग्राहसमाकुलाम् ॥ १४ ॥

संसारसागरगमां योनिपातालद्वस्तराम् ।

आत्मकर्मोद्भयां तात जिह्नावर्तो दुरासदाम् ॥ १५॥ यह समार एक भयकर नदी है। जो समूर्ण लेक्से

यां तरन्ति कृतप्रक्षा धृतिमत्तो मनीपिणः। तांतीणैः सर्वतो मुक्तो विधृतात्मा ऽऽत्मविब्द्धुवि॥१६। उत्तमां बुद्धिमास्थाय ब्रह्मभूयान् भविष्णवि। संतीणैः सर्वसंसारात् प्रसन्नातमा विकत्मयः॥१७॥

षैर्युशालीः समीधी और तत्त्वजानी लोग जित नदीनो पार करते हैं। उसे दुम मी तैर जाओ । एव प्रकारके बच्चां से मुक्तः स्वराचित्ता आत्मज्ञ और पबित्र हो जाओ । उत्तम बुद्धि ( जान ) का आश्रय ले तुम सब प्रकारके सामाहिक बुत्रकारिक बुट जाओंगे और निष्पाप एव प्रसन्नचित्त हो हर भावको प्राप्त हो जाओंगे ॥ १६-१७ ॥

भूमिष्ठानीव भूतानि पर्वतस्थो निशामय । अक्रुध्यन्नप्रहृष्येश्च न मृशंसमितस्त्या ॥ १८॥

जैसे पर्वतके शिलरपर लड़ा हुआ पुरुप घरतीयर रहेन बाले समस्त प्राणियोंको सुत्यह देखता है। उसी प्रकार उम मै जानरूपी शैलगिलरपर आरुट हो समस्त प्राणियोंकी जबन्य पर दृष्टिणात करों। क्रोच और हुपेसे रहित हो जाओ तथा बुद्धिकी कूरतास भी रहित हो जाओ ॥ १८॥

;

ततो द्रह्यसि सर्वेषां भूतानां प्रभवाष्ययौ । पनं वे सर्वभूतेभ्यो विशिष्टं मेतिरे वुधाः । धर्मे धर्मभूतां श्रेष्ठा मुनयस्तस्ववृशितः ॥ १९ ॥

ऐसा करनेने तुम धमस मृतीके उत्पत्ति और प्रख्यको देख धक्षोगे। धर्मात्माओं श्रेष्ठ तत्त्वदशीं जानी श्रुनि इस धर्मको समस प्राणियोंके लिये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं॥ १९॥ आत्मनो स्यापिनो झानमिन्दं पुत्रानुशासनम्। प्रयताय प्रवक्तस्यं हितायानुगताय च॥ २०॥

वेटा । यह उपदेश म्यापक शास्माका ज्ञान करानेवाल है। जो तथतिचक्त हितेषी और अनुगत भक्त हो, उसीके समझ इसका वर्णन करना चाहिये॥ २०॥ आत्मक्षानमिदं शुद्धं सर्वेगुहातमं महत्। अतुवं यदहं तात आत्मसाक्षिकमञ्जसा॥ २१॥

यह गोपनीय आत्मकात सबसे अधिक गुहातम और महान् है। तात । मैने निसका उपदेश किया है, वह ययार्यंतः मेरे अपने प्रत्यक्ष अनुभवमें आया हुआ जान है ॥ २१॥ नैव स्त्री न पुमानेतन्नैय खेदं नपुंसकम् । अदुःखमसुखं ब्रह्म भूतभव्यभयातमकम्॥ २२॥

हु:ख और सुखसे रहित तथा भूतः मनिष्य एव वर्त-मानस्वरूप ब्रह्म तो न स्त्री है। न पुरुष है और न नपुरुक ही है।। नैतङ्कात्वा पुमान् स्त्री वा पुनर्भवमवाण्तुते । अभवप्रतिपरपर्थमेतद् धर्म विधीयते ॥ २३॥

पुरुष हो या स्त्री, इस ब्रह्मको जान हे तो उसका पुनः इस सवारमें जन्म नहीं होता। अपुनर्भवस्थिति प्राप्त करनेके किये ही इस ब्रह्मशानरूप धर्मकाविषान किया गया है ॥२३॥ यथा मतानि सर्वाणि तथैतानि यथा तथा। कथितानि मया पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २४॥

वेदा ! सारे विभिन्न मत जैले रहे हैं। वैधे ही मेरेह्रारा तुम्हारे समझ यथार्थरूपचे वताये गये हैं ! जो इन मतीका अनुसरण करते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं। वे नहीं होते हैं !! २४ !!

तत् प्रीतियुक्तेन गुणान्वितेन पुत्रेण सत्पुत्र दमान्वितेन। पृष्ठो हि सम्प्रीतमना यथार्थ त्र्यात् सुतस्येह यहुक्तमेतत्॥ २५॥

सरपुत्र गुकदेव ! मीतियुक्तः गुणवान् तथा इन्द्रियसयी पुत्र यदि प्रश्नकरे तो विता सतुष्टचित्त होकर उस जिलास पुत्रके क्योप यथार्थरूपचे इस जानका उपदेश करे। जो सुरूष्ट मैंने तुम्होरे निकट कहा है !! २५ !!

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षवर्मपर्वणि ह्यकानुमक्ते पद्मावादिधिकद्विवातत्तमोऽध्यायः॥ २५० ॥ १स प्रकार श्रीमहामारत बान्तिपर्वके अन्तर्गत मोहाधर्मपर्वमे गुकदेका अनुष्रश्रविवयक दो सौ पचासवर्षे अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥

### ्पकपश्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः

वसर्वेत्ता वाक्षणके रुक्षण और परवसकी प्राप्तिका उपाय

न्यास उनान गन्धान् रसान् नासुरुन्थात् सुखं घा नालंकारांखाणुयात् तस्य तस्य । मानं च कीर्तिं च यहाख्रं नेच्छेत्

स वै प्रचारः पद्यतो ब्राह्मणस्य ॥ १ ॥ व्यासकी कहते हैं-वेटा। भाषककी चाहिय कि शन्य और रख आदि विषयोंका उपमोग न करे, विपयवेवन-कित सुंबकी और न बायः स्वर्ण आदिके यते हुए सुन्दर-सुन्दर आभूपणोंको भी न धारण करे तथा मानः वहाई और यशकी इच्छा न करे, यही जानवान् ब्राह्मणका आचार है ॥ १ ॥ सर्वान्त्र वेदानधीयीत गुश्रुप्रम्हमचर्यवान् । स्वर्धने वेदानधीयीत विकास संवि हिजाः॥ २ ॥

जो समूर्ण वेदोंका अध्ययन कर छे, गुरुकी वेवामे रहे। ब्रह्मचर्य-त्रका पालन करे तथा ऋग्वेद, ग्रह्मदे एव द्यामवेद-का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर छे, वहीं ग्रह्म ब्राह्मण है ॥ २ ॥ ब्रात्तिचत् सर्वभूतानां सर्ववित् सर्ववित्वित् । नाकामो चियते जातु न तेन न च वे द्वितः ॥ ३ ॥

जो समस्त प्राणियोंको अपने कुटुम्बकी मॉति समझकर उनपर दया करता है। जाननेयोग्य तत्त्वका ज्ञाता तथा सब वेदोंका तत्त्वज है और कामनाखे रहित है। वह कमी सृत्युको प्राप्त नहीं होता अर्थात् जनम्मूत्युके वन्धनले सदाके क्रिये प्रक हो जाता है। इन लक्षणींखे सम्पन्न पुरुष क्राप्तण नहीं है ऐसी बात नहीं, किंतु वही सभा ब्राप्तण है।। ह।। इस्रोक्ष्य विविधाः प्राप्य क्रत्युक्षेत्रासदक्षिणान्। प्राप्ताति नेव ब्राह्मण्यमविधानात कथंचन ॥ ४॥

नाना प्रकारकी इष्टियों और बड़ी-यड़ी दक्षिणाजांबाले यज्ञेंका अनुष्ठान करनेमात्रते विना विचानके अर्थात् विना जात्मश्चानके किसीको किसी तरह भी बाहाणत्व नहीं प्राप्त हो सकता || ४ ||

यदा चार्यं न विभेति यदा चासान्न विभ्यति। यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ५ ॥

जित समय वह दूसरे प्राणिमीं नहीं हरता और दूछरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और देषका सर्वथा परिस्थाग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्म-भावकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥

यदा न कुरुते भावं सर्वभृतेषु पापकम् । कर्मणा मनसा वाचा व्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ६ ॥ अत्र वह मनः वाणी और क्रियाहारा किसी भी पाणीकी बुराई करनेका विचार अपने मनमें नहीं करता, तव वह ब्रह्म-

भावको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥

कामवन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह चन्धनम्।

कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ७ ॥ जगत्मे कामना ही एकमात्र वन्धन है। यहाँ दूसरा कोई

बन्यन नहीं है। जो कामनाके वन्धनसे छूट जाता है, वह

ब्रह्ममाव प्राप्त करनेमे समर्थ हो जाता है ॥ ७ ॥

कामतो मुच्यमानस्तु धूम्राध्रादिव चन्द्रमाः। विरजाः कालमाकाङ्कन धीरो धैर्येण वर्तते॥ ८॥

कामनासे मुक्त हुआ रजोगुणरहित धीर पुरुष धूमिल रंगके बादलसे निकले हुए चन्द्रमाकी भाति निर्मल होकर धैर्य-पूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता रहता है ॥ ८॥

आपूर्यमाणमचलप्रतिप्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामः॥ ९ ॥

• जैसे नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण और अविचल प्रतिष्ठाबाले समुद्रमे उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, उसी प्रकार सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये विना ही प्रविष्ठ हो जाते हैं। वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता है। भोगोंको चाहनेवाला नहीं॥

स कांमकान्तो न त कामकामः

स वै कामात स्वर्गमपैति देही ॥ १०॥

भोग ही उस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी कामना करते हैं। परंतु वह भोगोंकी कामना नहीं रखता। जो काममोग चाहनेवाला देहा-भिमानी है। वह कामनाओं के फल-स्वरूप स्वर्गलोक्सें चला जाता है॥

वेदस्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषद् दमः। दमस्योपनिषद दानं दानस्योपनिषत् तपः ॥ ११ ॥

वेदका सार है सत्य वचनः सत्यका सार है इन्द्रियोंका

संयमः सयमका सार है दान और दानका सार है तपस्या ॥

तपसोपनिषत् त्यागस्त्यागस्योपनिषत् सुखम्। सबस्योपनिषत् सर्गः सर्गस्योपनिषच्छमः॥ १२॥

तपस्याका सार है त्यागः त्यागका सार है सुखः सुखका सार है स्वर्ग और स्वर्गका सार है शान्ति ॥ १२ ॥

क्रेटनं शोकमनसोः संवापं तृष्णया सह। सन्वमिञ्छसि संतोषाञ्छान्तिलक्षणम्त्रमम्॥ १३॥

मनुष्यको संतोषपूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सस्वगुणको अपनानेकी इच्छा करनी चाहिये । सस्वगुण मनकी तृष्णाः शोक और सकल्पको उसी प्रकार जलाकर नष्ट करनेवाला है। कैसे ग्रम जल चावलको गला देता है।।

विशोको निर्ममःशान्तः प्रसन्नातमा विमत्सरः । पुनरेष्यति ॥ १४ ॥ षड्भिर्लक्षणवानेतैः समग्रः

कोकशूत्यः समनारहितः ज्ञान्तः प्रमन्ननितः सार्णः हीन और संतोषी—इन छः लक्षणींन युक्त मनुष्य पूर्णः, शानसे तृप्त हो मोध प्राप्त कर लेता है ॥ १४॥

पडिभः सत्त्वगुणापेतैः प्राहेरिधगतं त्रिभिः। ये विदुः प्रेत्य चात्मानमिहस्थं तं गुणं विदुः॥ १५॥

जो देहाभिमानसे मुक्त होकर सत्त्वप्रवान साय। दमः दानः तपः त्याग और शम—इन छः गुणों तथा अवणः सननः निदिष्यासनरूप त्रिविध साधनोसे प्राप्त होनेवाले आत्मानो इस गरीरके रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शानितर गुणको पास होते हैं ॥ १५ ॥

अक्रत्रिममसंहार्ये श्राकृतं निरुपस्कृतम्।

अच्यात्मं सुकृतं मातः सुखमन्ययमस्तृते ॥ १६॥ जो उत्पत्ति और विनागसे रहितः खमादिस्तः स्रारा-

शून्य तथा गरीरके भीतर स्थित सुकृत नामसे प्रांचद दहानो प्राप्त हो जाता है। वह अक्षय सुलका मागी होता है ॥ १६॥ निष्पचारं मनः कृत्वा प्रतिष्टाप्य च सर्वशः।

यामयं छभते तृष्टि सा न शक्याऽऽत्मनोऽन्यथा॥ १७॥ अपने मनको इघर-उधर जानेसे रोककर आत्मामें सम्पूर्ण-रूपसे स्थापित कर छेनेपर पुरुपको जिस मतोप और सराशीमाप्ति

होती है। उसका दूसरे किसी उपायसे प्राप्त होना असम्भव है।। येन सप्यत्यभुञ्जानो येन सप्यत्यवित्तवान्।

थेनास्तेहो वलं धत्ते यस्तं चेद स चेदवित ॥ १८॥ जिससे बिना भोजनके भी मनुष्य तुस हो जाता है।

जिसके होनेसे निर्धनको भी पूर्ण संतोप रहता है तथा जिसका आश्रय मिळनेसे पूत आदि रिनग्य पदार्थका सेवन किये विना भी मनुष्य अपनेमें अनन्त बलका अनुभव करता है। उस ब्रह्मको जो जानता है, वही वेदोंका तत्वर है ॥ १८ ॥

संग्रहान्यात्मनो द्वाराज्यपिधाय विचिन्तयन् । यो ह्यास्ते ब्राह्मणः शिष्टः स आत्मरतिरूच्यते ॥ १९ ॥

जो अपनी इन्द्रियोंके सुरक्षित द्वार्गेको सद ओरमे १८ करके नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है। वही श्रेष्ट ब्राह्मण

आत्माराम कहलाता है ॥ १९ ॥ समाहितं परे तत्त्वे श्रीणकाममवस्थितम्। सर्वतः सुखमन्वेति चपुश्चान्द्रमसं यथा॥२०॥

जो अपनी कामनाओंको नष्ट करके परम तत्त्वम्प परमात्मामे एकाग्रचित्त होकर खित है। उसका सुरा शुरू पक्षके चन्द्रमाकी मॉवि सर ओरसे बढ़ता रहता है ॥ २० ॥ अविशेषाणि भूतानि गुणांश्च जहतो मुनेः।

सुखेनापोद्यते दुःखं भास्करेण तमो यथा॥ २१॥ जो सामान्यतः सम्पूर्ण भृतों और भौतिक गुणींका त्याग कर देता है। उस मुनिका दुःख उसी प्रकार सुखर्र्व न अनापा

नष्ट हो जाता है। जैसे सूर्योदयसे अन्यकार ॥ २१ ॥ तमतिकान्तकर्माणमतिकान्तगुणक्षयम् ब्राह्मणं विषयाश्विष्टं जयमृत्यू न विन्दतः॥२२.॥

गुणोंके ऐश्वर्य तथा कर्माका परित्याग करके विषयवासना-से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुपको जरा और मृत्य नहीं प्राप्त होती हैं ॥ २२ ॥

स यदा सर्वतो मुक्तः समः पर्यवतिष्ठते । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थीश्च शरीरस्थोऽतिवर्तते ॥ २३ ॥

जब मनुष्य समस्त बन्धनीते पूर्णतया मुक्त होकर समतामें स्थित हो जाता है। उस समय इस शरीरके मीतर रहकर भी

पड़ता है ॥ २४ ॥ इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि ग्रुकानुपरने एकपञ्चाशद्धिकद्विशततसोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपनेके अन्तर्गत मोझघर्गपर्वमें शुकदेवका अनुब्रश्नविषयक दो सौ इक्यावनवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१ ॥

द्विपञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः शरीरमें पश्चमृतोंके कार्य और गुणोंकी पहचान

व्यास उवाच

मोक्षजिज्ञासुरर्थधर्मावनुष्ठितः । द्वनद्वानि वक्त्रा गुणवता शिष्यः आव्यः पूर्वमिदं महत्॥ १ ॥

व्यासची कहते है-वेटा । जो अर्थ और धर्मका अनुष्ठान करके सुख-दुःख आदि द्वन्दोंको घैर्यपूर्वक सहता हो और मोक्षकी जिज्ञासा रखता हो। उस अद्धाल गिष्यको गुणवान् वक्ता पहले इस महस्वपूर्ण अध्यात्मशास्त्रका अवण कराये ॥ १ ॥

**धाकारां मारुतो ज्योतिरापः पथ्वी च पञ्चमी ।** भावाभावी च कालश्च सर्वभतेष पश्चस ॥ २ ॥

थाकारा, बायु, जल, तेज और पॉचवॉ पृथ्वी तथा मावपदार्थं अर्थात् गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय एवं अभाव और काल (दिक् आत्मा और ग्रन)—ये सब-के-सब समस्त पाञ्चमौतिक शरीरधारी प्राणियोंमें स्थित हैं।। अन्तरात्मकमाकार्शं तन्मयं श्रोत्रमिन्द्रियम् ।

तस्य शब्दं गुणं विद्यानमृतिंशास्त्रविधानवित् ॥ ३ ॥ आकाश अवकाशस्त्ररूप है और अवणेन्द्रिय आकाशस्य है। शरीर-शास्त्रके विधानको जाननेवाला मनुष्य शब्दको

आकाशका गुण बाने ॥ ३ ॥ चरणं मारुतात्मेति प्राणापानी च तन्मयौ। स्पर्शनं चेन्द्रियं विद्यात् तथास्पर्शे च तन्मयम् ॥ ४ ॥

चलना-फिरना बायुका धर्म है। प्राण और अपान भी वायुखरूप ही हैं ( समानः उदान और न्यानको भी वायुरूप ही मानना चाहिये)। स्पर्शेन्द्रिय ( स्वचा ) तथा स्पर्भ नामक गुणको भी वायुमय ही समझना चाहिये ॥ ४ ॥

तापः पाकः प्रकाशश्च ज्योतिश्चश्चश्च पश्चमम् । तस्य रूपंगुणं विद्यात् ताम्रगौरासितात्मकम् ॥ ५ ॥

तापः पाकः प्रकाश और नेत्रेन्द्रिय—ये सव तेज या अग्नितत्त्वके कार्य हैं। इयाम, गौर और ताम्र आदि वर्ण-वाले रूपको उसका गुण समझना चाहिये ॥ ५ ॥ प्रहेदः श्रुद्रता स्नेह इत्यपासुपदिश्यते। असुद्धान्जा च यद्यान्यत् द्धिग्धं विद्यात् तदात्मकम्॥६॥

क्छेदन ( किसी वस्तुको सङ्ग-गळा देना ) सुद्रता ( सहमता ) तथा स्निग्धता-ये जलके धर्म बताये जाते हैं। रक्त, मजा तथा अन्य जो कुछ स्निग्घ पदार्थ है। उस सबको जलमय समझे ॥ ६ ॥

वह इन्द्रियों और उनके विषयोंकी पहुँचके वाहर हो जाता है।।

पनरावर्तनं नास्ति सम्प्राप्तस्य परं पदम्॥ २४॥

मयी प्रकृतिकी सीमाको लॉय जाता है। वह ज्ञानी परमपदको

पास हो जाता है। उसे पुनः इस ससारमें नहीं लौटना

इस प्रकार जो परम कारणस्वरूप ब्रह्मको पाकर कार्य-

कारणं परमं भाष्य अतिकान्तस्य कार्यताम् ।

रसनं चेन्द्रियं जिहा रसञ्चापां गणो मतः। संघातः पार्थिवो धातुरस्थिदन्तनखानि घ ॥ ७ ॥

रसनेन्द्रियः जिह्ना और रस-ये सब जलने गुण माने रावे हैं । हारीरमें जो स्वात या कडापन है। वह पृथ्वीका कार्य है, अतः हड्डी, दॉव और नख आदिको पृथ्वीका अंश समझना चाहिये ॥ ७ ॥

श्मश्र रोम च केशाश्च शिरा स्नाय घ चर्म च। इन्द्रियं द्याणसंशातं नासिकेत्यभिसंशिता ॥ ८ ॥ गन्धश्चेवेन्द्रियार्थोऽयं विश्वेयः प्रथिवीमयः।

इसी प्रकार दादी। मेंछ। शरीरके रोपें। केश। नाडी। स्नाय और चर्म-इन सबकी उत्पत्ति भी पृथ्वीरे ही हुई है। नाषिका नामसे प्रसिद्ध जो प्राणेन्द्रिय है। वह भी पृथ्वीका ही अश है। इस गन्यनामक विषयको भी पार्थिव गुण ही जानना चाहिये || ८ई ||

उत्तरेषु गुणाः सन्ति सर्वसत्त्वेषु चोत्तराः॥ ९ ॥

उत्तरोत्तर सभी भूतोंमें पूर्ववर्ती भूतोंके गुण विद्यमान है, ( बैंडे आकाशमें शब्दमात्र गुण है; वायुमें शब्द और स्पर्श दो गुणः तेजमें शब्दः स्वर्श और रूप -तीन गुणः जलमें शब्दः स्पर्शः रूप और रस-न्वार गुण तथा पृथ्वीमें शब्दः स्पर्कः रूपः रस और गन्य-पॉच गुण हैं)॥ ९ ॥ पञ्चानां भूतसंधानां संतर्ति मुनयो विदुः।

मनो नवममेषां तु बुद्धिस्तु दशमी स्मृता॥ १०॥

म्रनिलोग भावनाः अज्ञान और कर्म-इन सीनीको पाँच महाभूतोंके समुदायकी संतति मानते हैं । इन्हीं तीनोंको अविद्याः काम और कर्म भी कहते हैं। ये सब मिलकर आठ हुए। इनके साथ मनको नवाँ और बुद्धिको दसवाँ तस्व माना गया है || १० ||

एकाद्शस्त्वनन्तात्मा स सर्वः पर उच्यते।

व्यवसायात्मिका बुद्धिर्मनो व्याकरणात्मकम्। कर्मानुमानाद् विश्वेयः स जीवः क्षेत्रसंशकः॥ ११॥

अविनाशी आत्मा ग्यारहवाँ तस्व है। उसीको सर्वस्वरूप और श्रेष्ठ बताया जाता है। बुद्धि निश्चयारिमका होती है और मनका खरूप संशय बताया गया है। कर्मोंका छाता और कर्ता कोई भी जड़तत्त्व नहीं हो सकता, इस अनुमान-ज्ञानने उस क्षेत्रज्ञ नामक जीवात्माको समझना चाहिये ॥ ११ ॥ प्रभिः काळात्मकैभीवैर्यः सर्वेः सर्वमन्वितम् । पश्यत्यकल्युपं कर्म स मोहं नानवर्तते॥ १२॥

जो मनुष्य सारे जगत्को इन समस्त कालात्मक मार्नीने सम्पन्न देखता और निष्पाप कर्म करता है। वह कभी मोट्रॉ नहीं पड़ता है ॥ १२॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमैपर्वणि शुकालुमध्वे हिएखासादिकहिद्दाततमोऽध्यायः॥ २५२॥ इस प्रकार श्रीमहावारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोझवर्षपर्वमें शुक्रदेवका अनुप्रदन्तियक दो सी वावनवां अध्याप पूरा हुआ ॥ ५५२७

## त्रिपञ्चारादधिकद्विराततमोऽध्यायः

# स्थलः सक्ष्म और कारण-शरीरसे मिन्न जीवात्माका और परमात्माका

योगके द्वारा साक्षात्कार करनेका प्रकार

व्यास उवाच

शरीराद् विषमुकं हि स्क्ष्मभूतं शरीरिणम्। कर्मभिः परिपदयन्ति शास्त्रोक्तैः शास्त्रवेदिनः ॥ १ ॥

ब्यासजी कहते हैं--पत्र । योगशासके जाता शास्त्रोक्त कमोंके द्वारा स्थूळ धरीरसे निकले हुए सुक्ष्म खरूप जीवारमा-को देखते हैं ॥ १ ॥

> यथा मरीच्यः सहिताश्चरत्ति सर्वत्र तिष्ठन्ति च दृश्यमानाः । देहैविंमकानि घरन्ति लोकां-

स्तथैव सत्त्वान्यतिमानुषाणि ॥ २ ॥ जैसे सूर्यकी किरणें परस्पर मिळी हुई ही सर्वत्र विचरती हैं एवं स्थित हुई दृष्टिगोचर होती हैं। उसी प्रकार अलैकिक जीवात्मा स्थूळ शरीरसे निकलकर सम्पूर्ण लोकोंने जाते हैं। ( यह ज्ञानदृष्टिसे ही जाननेमे आ सकता है ) ॥ २ ॥ प्रतिरूपं यथैवाप्स तापः सूर्यस्य लक्ष्यते । सत्त्ववत्स्य तथा सर्वं प्रतिरूपं स पश्यति ॥ ३ ॥

नैसे विभिन्न जलाशयोंके जलमें सूर्यंकी किरणींका पृथक-पृथक दर्शन होता है। उसी प्रकार योगी पुरुष सभी सजीव शरीरोंके भीतर सहमरूपने स्थित पृथक्-पृथक् जीवोंको देखता है॥ तानि सङ्माणि सत्त्वानि विमुक्तानि शरीरतः। स्वेन सत्त्वेन सरवज्ञाः पश्यन्ति नियतेन्द्रियाः ॥ ४ ॥

शरीरके तत्त्वको जाननेवाले जितेन्द्रिय योगीजन उन स्थलशरीरोंसे निकले हुए सूक्ष्म लिङ्गशरीरीसे युक्त जीवींको अपने आत्माके द्वारा देखते हैं ॥ ४ ॥ स्वपतां जाग्रतां चैष सर्वेषामात्मचिन्तितम् । प्रधानाद्वैधमुक्तानां जहतां कर्मजं रजः॥५॥

यथाहनि तथा रात्री यथा रात्री तथाहनि। वशे तिष्ठति सस्वात्मा सततं योगयोगिनाम् ॥ ६ ॥ जो अपने मनमे चिन्तित कर्मजनित रजोगुणका अर्थात

रजोराणवनित काम आदिका योगवलवे परित्याग कर देते हैं तथा जो प्रकृतिके तादारम्यभावने भी मुक्त है। उन समी योगपरायण योगी पुरुषोंका जीवातमा जैसे दिनमे वैसे रादमें जैसे रातमे वैसे दिनमें सोते-जागते समय निरन्तर उनके वदा-में रहता है ॥ ५-६ ॥

तेषां नित्यं सदा नित्यो भूतात्मा सततं गुणैः। सप्तभिस्त्वन्वितः सहमैश्चरिष्णरज्ञरामरः॥ ७ ॥

उन योगियोंका नित्य खरूप जीव बदा वात यूक्त गुणी (महत्तत्वः अहङ्कार और पोंच तन्मात्राओं ) से युक्त हो अजर-अमर देवताओंशी भाँति नित्यप्रति विचरता रहता है ॥७॥ मनोबुद्धिपराभतः खदेहपरदेहवित स्वप्तेप्वपि भवत्येष विद्याता सप्तदःखयोः ॥ ८ ॥ जिन मढ सनुष्योंका जीवात्मा मन और बुद्धिके वशीभृत रहता है। वह अपने और पराये शरीरको जाननेवाला मन्प्य स्वम-अवस्थामें भी सहम शरीरते सुल-दुःखका अनुमय करता है ॥ ८ ॥

तजापि लभते इःसं तजापि लभते सुखम्। कोधलोभी त तत्रापि कृत्वा व्यसनमृब्छित ॥ ९ ॥

वहाँ ( स्वप्नमे भी ) उत्ते दुःख और सुख प्राप्त होते हैं। एवं उस स्वप्नमे भी ( जावतकी मॉदि ही ) कीय और होम करके वह संकटमें पड़ जाता है।। ९ ॥

प्रीणितश्चापि भवति महतोऽर्थानवाप्य हि। करोति पुण्यं तत्रापि जीविशव च पश्यति ॥ १०॥

वहाँ भी महान धन पाकर वह प्रसन्न होता है स्पा पुण्यकर्माका अनुष्ठान करता है। इतना ही नहीं, वापन अवस्थाकी भॉति वह स्वप्नमें भी वय वस्तुओंको देखता है।। महोप्मान्तर्गतश्चापि गर्भत्वं सम्पेपियान् । द्श मासान् वसन् क्थी नैपोऽन्नमिव जीर्यते ॥ ११ ॥

(यह कितने वड़े आश्चर्यकी बात है कि) गर्भगावको प्रान हुआ जीवात्मा दस मासतक माताके उदरमें निवास करता है और जठरानलकी अधिक ऑचने संतप्त होता रहता है है

भी अन्नकी मॉति पच नहीं जाता ॥ ११ ॥ तमेतमतितेजोंऽशं भूतारमानं हिद स्थितम्। तमोरजोभ्यामाविष्टा नाजुपस्यन्ति मृतिषु ॥ १२ ॥

ब्रह्मानुपश्यति ॥ १५ ॥

यह जीवाल्या परमात्माका ही अग है और देहघारियोंके हृद्यमें विराजमान है तयापि जो लोग रजोगुण और तमोगुण-से अभिभृत हैं, वे देहके भीतर उस जीवाल्याकी खितिको देख या समझ नहीं पार्त हैं ॥ १२ ॥

योगशास्त्रपरा भूत्वा तमात्मानं परीप्सवः। अनुच्छवासान्यमूर्तानि यानि वज्रोपमान्यपि ॥ १३ ॥

जह स्थूल शरीर, अमूर्त सहम गरीर तथा वज्रतुस्य सुहद कारण शरीर—ये जो तीन प्रकारके शरीर हैं, इन्हें आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले योगीजन योगशास्त्रपरायण होकर लॉच जाते हैं ॥ १३॥

पृथरमृतेषु सृष्टेषु चतुर्थाश्रमकर्मसु । समाधौ योगमेवैतच्छाण्डिस्यः श्राममत्रवीत् ॥ १४ ॥

हृति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचमंपर्वणि झुकानुप्रइने त्रिपञ्चाशःइधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामास्त शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्वमंपर्वम शुरुदेवका अनुप्रश्नविषयः दो सौ तिरपनर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २५३ ॥

चतुष्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

कामरूपी अञ्चत दृक्षका तथा उसे काटकर मुक्तिप्राप्त करनेके उपायका और शरीररूपी नगरका वर्णन

व्यास उनाप हृदि कामदुमश्चित्रो मोहसंचयसम्भवः। क्रोधमानमहास्कन्धो चिधित्सापरिपेचनः॥१॥ तस्य चान्नानाधारः प्रमादः परिषेचनम्। सोऽभ्यस्यापळाशो हि पुरा दुष्कृतसारवान्॥२॥

ब्यासजी कहते हैं—वेटा। मनुष्यकी हृदयभूमिमें मोहस्पी बीजने उत्पन्न हुआ एक विचित्र वृक्ष है, जिसका नाम है काम। क्षोध और अभिमान उसके महान् स्कन्ध हैं। बुख करनेकी हन्छा उसमें जल सींचनेका पात्र है। अज्ञान उमकी जह है। प्रमाद ही उसे भींचनेवाला जल है। बुस्पोके दोप देखना उस बुक्षका पत्ता है तथा पूर्व जन्ममें किये हुए पाप उसके सारभाग हैं॥ १-२॥

सम्मोहिचन्ताविटपः शोकशाखो भयाङ्करः । मोहतीभिः पिपासाभिर्जताभिरजुवेष्टितः ॥ ३ ॥ छोत्र उसकी शाखाः मोह और चिन्ता डाल्याँ एव मय उसके अङ्कर हैं। मोहमें हालनेवाली तृष्णाच्यी लताएँ

उसमें लिपटी हुई है।। ३॥

उपास्ते महावृक्षं सुलुब्धास्तत्फलेष्सवः। आयसैः संयुताः पाशैः फलदं परिवेष्टय तम् ॥ ४ ॥

लोमी मनुष्य लोहेकी ब जीरोंके समान वास्ताक वन्नजीमें वॅधकर उस फल्दायक महान वृष्ठको चारो ओरले घेरकर जावपास बैठे हैं और उसके फलको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ यस्तान पाशान बचे छन्वा तं वृक्षमपकारीत । यादा स दाख्योदन ज्यामपकारीत ।

गतः स दुःखयोरन्तं जरामरणयोद्धयोः ॥ ५ ॥ जो उन वासनाके वन्धनोंको वधोगे करके वैराग्यरूप

भाष्ट्रद्वारा उस काम-इक्षको काट बालता है। वह मनुष्य जरा और मृत्युवनित दोनों प्रकारके दुःखोंते पार हो नाता है॥ द्वरातिसाऽन्यायः । करनेके उपायका और शरीररूपी नगरका वर्णन संरोहस्यकृतमृकः सुदा येन हिं पादपम् ।

सन्यास आश्रमके कर्म भिन्न-भिन्न प्रकारके बताये गये

हैं। उनमें समाधिके विषयमें मैंने जो कुछ बताया है, इसीको

शाण्डिस्य मुनिने शमके नामसे ( छान्दोग्यउपनिषद् शाण्डिस्य

विदित्वा सप्त मृक्ष्माणि षडङ्गं च महेश्वरम् ।

परं

जो पञ्चतन्मात्रा तथा मन और बुद्धि-इन सात सूक्ष्म

तस्वीको शास्त्रत जानकर एव छः अङ्गीते यानी ऐश्वयांसे

युक्त महेश्वरका जान प्राप्त करके इस बातको जान लेता है

कि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका परिणाम ही यह सम्पूर्ण जगत् है।

वह परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है ॥ १५ ॥

ब्राह्मणमें ) कहा है ॥ १४॥

प्रधानवितियोगज्ञः

स्त तमेय ततो हन्ति विपन्नन्थिरियातुरम् ॥ ६ ॥ परत्तु वो मूर्ख फलके छोमचे बदा उस इक्षपर चढ़ता है। उसे बह बृक्ष ही मार हालता है। ठीक वैसे ही। बैसे

खायी हुई विपनी गोली रोगीको मार डालती है ॥ ६ ॥ तस्यातुगतमूलस्य मूलमुद्धियते चलात्। योगप्रसादात् कृतिना साम्येन परमासिना ॥ ७ ॥

उस काम-इक्षकी जाई बहुत दूरतक कैली हुई हैं। कोई विद्यान पुरुष ही जानयोगके प्रशादसे समतारूप उत्तम खड़के द्वारा यलपूर्वक उस इक्षका मूलोच्छेद कर डाळता है।। एसं यो चेद कामस्य केवलस्य निवर्तनम् ।

चन्छं वे कामशास्त्रस्य स दुःखान्यतिवर्तते ॥ ८ ॥ इस प्रकार जो केबल कामनार्थोको निङ्क्त करनेका उपाय जानता है तथा मोगविधायक शास्त्र वस्वनकारक है—इस वातको समझता है, वह सम्पूर्ण दुःखोको

लॉघ जाता है ॥ ८॥

शरीरं पुर्यमित्याहुः स्वामिनी वुद्धिरिष्यते। तत्त्ववुद्धेः शरीरस्थं मनो नामाथचिन्तकम्॥ ९॥

हर धरीरको पुर या नगर कहते हैं। ब्रुद्धि इस नगरकी रानी मानी गयी है और धरीरके भीतर रहनेवाला मन निश्चयात्मिका बुक्तिरुप रानीके अर्थकी विद्विका विचार करनेवाला मन्त्री है।। इन्द्रियाणि मन-पीरास्तदर्थे तु पराकृतिः। तब द्वी दाकणी दोषी तमो नाम रज्जस्तथा। तदर्थमुपर्जीवन्ति पौराः सह पुरेश्वरैः॥ १०॥

इन्द्रियाँ इष नगरमे निवास करनेवाली प्रजा हैं। वे मनरूपी मन्त्रीकी आशाके अधीन रहती हैं। उन प्रजाजीकी रह्मके लिये मनको बढ़े-बढ़े कार्य करने पढ़ते हैं। वहाँ दो दारुण दोष हैं। जो रज और तमके नामसे प्रतिद्ध हैं। नगरके शासक मनः बुद्धि और जीव इन तीनोंके साथ समस्त पुरवामी रूप इन्द्रियमण सनके द्वारा प्रस्तुत किये हुए शब्द आदि निषयोका उपभोग करते हैं।। १०॥

महारेण तमेवार्थ ही दोषाबुपजीवतः। तत्र बुद्धिहिं दुर्घर्षा मनः सामान्यमञ्जूते ॥ ११ ॥

रजोगुण और तमोगुण—ये दो दोष निषिद्धमार्थके हारा उस विषय-मुखका आश्रय होते हैं। वहाँ बुद्धि दुर्वर्ष होनेपर भी मनके साथ रहनेसे उसीके समान हो जाती है॥ ११॥

पौराश्चापि मनस्त्रस्तास्तेषामपि चळा स्थितिः। तदर्थ बुद्धिरध्यास्ते सोऽनर्थः परिषीदति ॥ १२ ॥

उस समय इन्द्रियस्पी पुरवासी जन मनके भयते नस्त हो जाते हैं। अतः उनकी खिति भी चञ्चल ही रहती है। बुद्धि भी उस अनर्थका ही निश्चय करती है। इसल्पेय बह अनर्थ आ बसता है।। १२॥

ह्रित श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेषे मोक्षधमँपर्वेषि शुकानुमन्ते चतुष्पञ्चान्नदिषकद्विस्ततमोऽष्यायः ॥ २५४ ॥ इस प्रकार श्रीनहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधमँपर्वेम शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक दो सौ बौबनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५४ ॥

यदर्थे पृथगध्यास्ते मनस्तत्परिपीदृति । पृथग्भृतं मनो बुद्धश्या मनो भवति केवलम् ॥ १३॥

बुद्धि जिस निपयका अनुकारना करती है, मन भी उसी का आश्रय केता है । मन जन बुद्धि पृथक् होता है, तन केवळ मन रह जाता है ॥ १३ ॥

तत्रेनं विधृतं शून्यं रजः पर्यवितष्टते। तन्मनः कुरुते सस्यं रजसा सह सद्गतम्। तं चादाय जनं पीरं रजसे सम्प्रयच्छति॥१४॥

उस समय रजोगुणजनित काम मनको आत्माके यहमे युक्त होनेपर भी विवेकके रहित होनेके कारण सब ओरसे पेर लेता है। तब वह कामसे थिरा हुआ मन उस रजोगुणरूप कामके साथ मित्रता स्थापित कर देता है। उसके बाद वह मन दी उस इन्द्रियक्ष पुरवासीजनको रजोगुणजनित कामके हाथमें समर्पित कर देता है ( जैसे राजाका विरोधी मन्त्री राज्य और प्रजाको धनुके हाथमे सींप देता है )॥ १४॥

### पञ्चपञ्चाराद्धिकद्विराततमोऽध्यायः पञ्चभूतोंके तथा मन और बुद्धिके गुणींका विस्तृत वर्णन

भीष्म उवाच

भूतानां परिसंख्यानं भूयः पुत्र निशामय । द्वैपायनमुखाद् अष्टं स्डाघया परयानय ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—निष्पाप पुत्र सुधिष्ठर ! द्वैपायन स्वासजीके मुखते वर्णित जो पञ्चमहाभूतोंका निरूपण है, वह मैं पुनः सुन्हे बता रहा हूँ; सुम बड़ी स्पृहाके साथ इस विषयको सुनो ॥ १ ॥

दीतानळनिभः पाह भगवान् धूमवर्चेखे । ततोऽहसपि वक्ष्यामि भूयः पुत्र निदर्शनम् ॥ २ ॥

वत्स । प्रज्वित अग्निके समान तेजस्वी मगवान् वेदस्थासने धूमाञ्छादित अग्निके सहश विराजमान अपने पुत्र शुक्रदेवके समक्ष पहले जिस प्रकार इस विषयका प्रति-पादन किया था, उसे मैं पुनः हुमसे कहूँगा। वेटा ! तुम स्रुगिश्चित दर्शन-शास्त्रको अवण करो॥ २॥

भूमेः स्थैर्यं गुरुत्वं च काठिन्यं प्रसवार्थता । गन्धो गुरुत्वं शक्तिश्च संघातः स्थापना घृतिः॥ ३ ॥

खिरताः मारीपनः कठिनता (कड्रापन)ः वीजको अङ्कुरित करनेकी शक्तिः गन्धः विशाखताः शक्तिः छंषाठः खापना और भारणशक्ति—ये दस पृथ्वीके गुण हैं ॥ ३ ॥ अयां शैत्यं रसः क्लेदो द्वत्यं स्नेहसीस्यता । जिह्या विस्पन्दनं चापि भौमानां श्रपणं तथा ॥ ४ ॥

शीतलताः रसः क्लेट् ( गलाना या गील करना)ः द्रवत्य (पिचलना)ः स्नेह (चिकनाहट)ः सौम्य- भाकः जिह्नाः टपकताः, ओठं या यर्पके रूपमें वम जाना तथा पृथ्वीतें उत्पक्ष होनेवाठे चावरुदाळ आदिको गला देना— ये सब जळके गुण हैं ॥ ४ ॥ अपनेर्द्धर्घर्षता ज्योतिस्तायः पाकः प्रकाशनम्। शोको रागो रुपस्तैक्ष्ण्यं सततं चोर्घभासिता॥ ५ ॥

हुर्धर्ष होना, जलना, साप देना, पकाना, प्रकाश करना, शोक, रागः, इटकापन, तीक्ष्णता और आगकी लप्टोंग सदा ऊपरकी ओर उठना एवं प्रकाशित होना—पे स्व अप्रिके राण हैं। पि. पि.

वायोरनियमस्पर्शो वादस्थानं स्वतन्त्रता। बरुँशैद्रयंच मोक्षं चकर्मचेष्टाऽऽत्मताभवः॥६॥

अनियत सर्वाः वाक्-इन्द्रियक्षी खिति चलने पिरे आदिकी खतन्त्रताः वलः शीवगामिताः मल-मृत्र आदिरां शरीरते वाहर निकालनाः उत्लेषण आदि कर्मः क्रियाशिनः प्राण और जन्म-मृत्यु—ये तय वाद्यके गुण हैं ॥ ६॥ आकाशस्य गुणः शब्दो ब्यापित्वं व्लिद्धतापित्व । अनाश्ययमनालम्ब्यम्ब्यक्तमविकारिताः ॥ ७॥ अमतीशातिता चैव भृतत्वं विकृतानि च । गुणाः पञ्जाशतं प्रोकाः पञ्चभृतातमभाविताः ॥ ८॥

शब्द, व्यापकता, छिद्र होना, किसी स्यूल पदायका आश्रय न होना, स्वयं किसी दूषरे आधारपर न रहना, अव्यक्तता, निर्विकारता, प्रतिधातग्रुम्थता और भृतता अर्थार् अवणेन्द्रियका कारण होना और विकृतिसे युक्त होना—ये हर आकाशके गुण हैं। इस प्रकार पञ्चमहाभृतोके ये पचार गुण बताये गये हैं ॥ ७-८ ॥

भ्रैयोंपपत्तिर्व्यक्तिश्च विसर्गः कल्पना क्षमा । सदसन्धाराता चैव मनसो नव वै गुणाः ॥ ९ ॥

धैर्य, तर्क-वितर्कर्मे कुगलताः सारणः भ्रान्तिः कल्पनाः क्षमा। शुभ एव अशुभ सकत्य और चळ्ळता—ये मनके

नी ग्रण हैं॥ ९॥

इप्रानिप्रविपत्तिश्च व्यवसायः समाधिता। संशयः प्रतिपत्तिश्च बुद्धेः पञ्चगुणान् विदुः॥ १०॥

इष्ट्र और अनिष्ट बृत्तियोंका नाशः विचारः समाधानः सदेह और निश्चय-ये पॉच बुद्धिके गुण माने गये हैं॥१०॥

यधिष्ठिर उवाच

कथं पञ्चगुणा बुद्धिः कथं पञ्चेन्द्रिया गुणाः। पतन्मे सर्वमाचक्व सहमज्ञानं पितामह ॥ ११ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह । बुद्धिके पाँच ही गुण कैसे हैं ! तथा पाँच इन्द्रियाँ भी भूतोंके गुण कैसे हो सकती है ! यह सारा सूक्ष्म ज्ञान आप मुझे वताइये ॥ ११ ॥

भीष्म उवाच थाहः पष्टि व्यद्धिगुणान् वै भतविशिष्टा

नित्यविषकाः ।

भूतविभूतीश्चाक्षरसृष्टाः

पुत्र न नित्यं तदिह चदन्ति ॥ १२ ॥ भीष्मजीने कहा-वल युधिष्ठर । महर्षियोंका कहना है कि बुद्धिके साठ गुण हैं अर्थात पाँचों भूतोंके पूर्वोक्त पचास गुण तथा बुद्धिके पाँच गुण मिलकर पचपन हूए। इनमें पञ्चभूतोको भी बुद्धिके गुणरूपसे गिन लेनेपर वे साठ हो जाते हैं। ये सभी ग़ुण नित्य चैतन्यसे मिले हुए हैं । पञ्चमहाभृत और उनकी विभृतियाँ अविनाशी परमात्माकी सृष्टि हैं; परत परिवर्तनशील होनेके कारण उसे तत्त्वज्ञ

परुष नित्य नहीं बताते हैं ॥ १२ ॥ तत् पुत्र चिन्ताकछिलं तद्क-मनागतं वै तव सम्प्रतीह । तदवाप्य सर्व भतार्थतस्यं भृतप्रभावाद् भव शान्तबुद्धिः॥ १३॥

वत्स थ्रविष्टिर । अन्य वक्ताओंने जगत्की उत्पत्तिके विषयमे पहले जो कुछ कहा है। वह सब वेदविचद और विचार-दिवत है, अतः इस समय तुम नित्यसिद्ध परमात्माका यथार्थ त्रव सुनकर उन्हीं परमेश्वरके प्रभाव एवं प्रसादसे शान्त-बुद्धि हो जाओ ॥ १३ ॥

इति श्रीमहाभारते कान्तिपर्वणि मोक्षधर्मे रर्वणि क्रुकानुप्रकृते पद्धपद्धाक्षद्धिकद्विवाततमोऽध्यायः ॥ २५५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोक्षधर्मपर्वमें शुकदेवका अनुप्रश्नविषयक

> दो सौ पचपनवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५५ ॥ 34000

# पट्पञ्चाशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

युचिष्ठिरका मृत्युविषयक प्रक्त, नारदजीका राजा अकस्पनसे मृत्युकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाते हुए ब्रह्माजीकी रोषाग्निसे प्रजाके दग्ध होनेका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

य इमे पृथिवीपालाः शेरते पृथिवीतले । प्रतनामध्य पते हि गतसंका महावलाः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह । ये जो अर्छल्य भूपाल ( प्राणश्र्न्य होकर ) इस भूतलपर वेनाके बीचमें सो रहे हैं इनकी ओर दृष्टिपात कीजिये । ये महान् बळवान् ये तो भी सशाहीन होकर पड़े हैं ॥ १ ॥

पक्षकशो भीमवला नागायुतवलास्तथा। पते हि निहताः संख्ये तस्यतेजोवहीर्नरैः॥ २ ॥

इनमेंसे एक-एक नरेश भयानक बलसे सम्पन्न था। दस-दस इजार हाथियोंकी शक्ति रखता था। ये सब-को-सब इस युद्धस्थलमें अपने समान ही तेजस्वी और वलवान् सनुष्यें}-द्वारा मारे गये हैं ॥ २ ॥

नैयां पश्यामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे परम्। विक्रमेणोपसम्पन्नास्तेजोवलसमन्विताः

इन प्राणशक्ति-सम्पन्न नरेशोंको कोई दूसरा वीर सम्राम-भूमिमें मार सके -- ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता था। क्योंकि वे छव-के छव बळ-पराक्रमधे सम्पन्न और तेजस्वी थे ॥ ३ ॥ अथ चेमे महाप्राज्ञाः शेरते हि गतासवः। मृता इति च शब्दोऽयं वर्तत्येषु गतासुषु ॥ ४ ॥

किंतु इस समय ये महाबुद्धिमान् भूपाल निष्पाण होकर पढ़े हैं । इनके प्राण निकल जानेपर इनके लिये मृत शब्दका व्यवहार होता है अर्थात 'ये मर गये' ऐसा कहा जाता है ॥ इमे सृता नृपतयः प्रायशो भीमविक्रमाः। तत्र में संशयो जातः कुतः संश मृता इति ॥ ५ ॥ कस्य मृत्युः कुतो मृत्युः केन मृत्युरिह प्रजाः। हरत्यमरसंकादा तन्मे बृहि पितामह्॥ ६॥

ये जो नरेश मृत्युको प्राप्त हो गये हैं, इनमें बहुत से मयानक पराकमसे सम्पन हैं। यहाँ मेरे मनमें यह सदेह होता है कि इन्हें मृत नाम कैसे दिया गया ! किसकी मृत्य होती है ? किससे मृत्यु होती है ! और किस कारणसे मृत्यु यहाँ समस्त प्राणियोंका अपहरण करती है १ देवतुत्य पितामह ! मुझे यह सब बतानेकी कुपा करें || ५-६ ||

भीष्म उवाच

पुरा कृतयुगे तात राजा ह्यासीदकस्पनः।

स रात्रवशमापन्नः संग्रामे शीणवाहनः॥ ७॥ भीष्मजीने कहा-तात ! प्राचीन सत्ययुगकी बात है। अकम्पन नामके एक राजा थे। एक ममय मंग्रासमे उनका रथ नष्ट हो गया और वे शत्रुके वशमें पड़ यये ॥७॥ तस्य पुत्रो हरिनीम नारायणसमो वले।

उनके एक पुत्र था, जिसका नाम था हरि । वह वलमें भगवान नारायणके ही समान जान पहला याः परंतु उस समराङ्गणमें शत्रऑने सेना और सेवकॉमहित उस राजकुमार-को मार गिराया ॥ ८॥

स शत्रभिर्हतः संख्ये सवलः सपदानुगः॥ ८॥

स राजा शत्रुवश्याः पुत्रशोकसमन्वितः। यहच्छया शान्तिपरी ददर्श भूवि नारदम्॥ ९॥

राजा अकम्पन म्वतन्त्र भृपाल न रहकर शत्रुके अधीन हो गये तथा पुत्रके शोकमे हुवे रहने छगे। वे शान्तिका उपाय हॅढ रहे थे। इतनेहीमें दैवेच्छाते भूतलपर विचरते हुए देवर्षि नारदका उन्हें दर्शन हुआ ॥ ९ ॥

तस्मै स सर्वमाचए यथावृत्तं जनेश्वरः। शत्रुभिर्यहणं संख्ये पुत्रस्य मरणं तथा॥१०॥

राजाने युद्धस्यल्में शत्रुओंद्वारा अपने पकड़े जाने एव पुत्रकी मृत्य होनेका सारा समाचार यथावत् रूपसे नारदबी-के समने कह सुनाया।। १०॥

तस्य तद् चचनं श्रत्वा नारदोऽथ तपोधनः। पुत्रशोकापहं तदा ॥ ११ ॥ आख्यानमिदमाचप्र

राजाका वह कथन सुनकर तपस्याके धनी नारदजीने उस समय उनरे यह प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया। जो उनके पुत्रशोकको मिटानेवाला था ॥ ११ ॥

नारद उवाच

राजञ्रहणु समाख्यानमधेदं वहुविस्तरम्। यथावृत्तं श्रुतं चैव मयेदं वसुधाधिप ॥ १२॥

नारदजी चोले—राजन् ! आज यह अत्यन्त विस्तृत आख्यान सुनो । पृथ्वीनाथ ! मैने इसे जैसा सुना है। वह ययावत् वृत्तान्त तुम्हें सुना रहा हूं ॥ १२ ॥

प्रजाः सृष्टा महातेजाः प्रजासर्गे पितामहः। अतीव बृद्धा बहुला नामृष्यत पुनः प्रजाः॥ १३॥

प्रजाकी सृष्टि करते समय महातेजस्वी विदामह ब्रह्माने जव बहुत-से प्राणियोकी सृष्टि कर डाली; तव उनकी संख्या बहुत अधिक हो गयी । इतनी अधिक प्रजाओंका होना ब्रह्म-जीसे सहन न हो सका ॥ १३ ॥

न ह्यन्तरमभृत् किञ्चित् कचिज्ञन्तुभिरच्युत ।

निरुच्छवासमिवोचदं त्रैलोक्यमभवन्तुप ॥ १४॥ अपने धर्मसे कभी च्युत न होनेवांचे नरेश ! उन समर कहीं कोई योडा-मा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया। ने जीव

जन्तुओंने मरा न हो । मारी त्रिलोकी अवस्त्र हो गरी। छोगोंका वहीं मॉम लेना भी असम्भवन्मा हो गया-माका दम घटने लगा ॥ १४ ॥

तस्य चिन्ता समृत्यन्य संहारं प्रति भएते। चिन्तयन् नाध्यगच्छच संहारे हेतकारणम् ॥ १५॥

भपाल । अब ब्रह्माजीके मनमें प्रजाके संहारकी-उनकी संख्या घटानेकी चिन्ता उत्पन्न हुई । वे बहुत देखक मोनने विचारते रहे, परंत प्रजाके संहारका कोई सक्तियक करा ध्यानमें नहीं आया ॥ १५॥

तस्य रोपान्सहाराजः खेभ्योऽग्निरुदिनष्टतः। तेन सर्वा दिशो राजन् ददाह स पितामहः ॥ १६॥

महाराज । उम समय रोपवश ब्रह्मानीके नेत्र आदि इन्द्रियमोलकॉमे अग्नि प्रकट हो गयी । राजन । उस अग्निमे पितामहने सम्पूर्ण दिशाओंको दग्य करना आरम्भ किया ॥ ततो दिवं भवं खं च जगच सचराचरम्। ददाह पावको राजन भगवत्कोपसम्भवः ॥१७॥

राजन् । तन भगवान् ब्रह्माके क्रोघसे प्रकट हुई वह श्राम स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तया चराचर प्राणियीनहित

सम्पूर्ण जगत्को जलाने लगी ॥ १७ ॥ तत्राद्द्यन्त भूतानि जङ्गमानि ध्रवाणि च ।

क्रोधवेगीन कृपिते प्रपितामहे ॥ १८॥ प्रियतामह ब्रह्मके कृषित होनेपर उनके कोचके महात्

वेगावे समी स्थावर-जङ्गम प्राणी दग्व होने लगे ॥ १८॥ ततोऽध्यरजटः स्थाणुर्वेदाध्यरपतिः शिवः। जगाम शरणं हेवो प्रह्माणं परवीरहा ॥ १९ ॥

तव यज ही जिनकी जटाएँ हैं तथा जो वेटों और गरीके प्रतिपालक हैं। वे अनुवीरीका मंहार करनेवाने रूप्यायकारी मगवान् जिब ब्रह्माजीकी घरणमें गये ॥ १९॥

तस्मिन्नभिगते स्थाणौ प्रज्ञानां हितकाम्यया। अन्नवीत् परमो देवो ज्वलन्निच तदा शिवम्॥ २०॥

प्रजावर्गके हितकी इच्छाने महादेवजीके अपने गामने आनेपर तेजसे जन्ते हुए-से परमदेव प्रशाजी उनमे इन प्रकार बोले—॥ २०॥

करवाण्यय कं कामं वराहोंऽसि मतो मम। कर्ता ह्यस्मि प्रियं शम्भो तत्र यङ्ग्टि वर्तने ॥ २१ ॥ 'शम्मी ! में तुम्हे वर पानेके योग्य नमहाता हूँ। वेलें।

ञाज तुम्हारी कौन-सी डच्छा पूर्ण करूँ <sup>१</sup> तुम्हारे हदय्यें जो भी प्रिय मनोरय हो॰ उने में पूर्ण करूँगा ।। २१॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि मृत्युपजापितसंबाडोपक्रमे पट्पजागडिषकट्रियानतमोऽन्यायः ॥२०६९ इस प्रकार श्रीमहामारत गान्तिपर्वके व्यत्तर्गत मोख्यपर्वपर्वे मृत्यु और प्रजणिके संवादका उपनमविश्य

दो भी स्रपनवीं अध्याय पूरः हुआ ॥ २५६ ॥

### सप्तपत्राशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः

महादेवजीकी प्रार्थनासे बन्नाजीके द्वारा अपनी रोषाग्निका उपसंहार तथा मृत्युकी उत्पत्ति

स्थाणुरुवाच

प्रजासर्गनिमित्तं मे कार्यवत्ताप्तिमां प्रभो । विद्धि राष्ट्रास्त्वयाहीमा मा कुप्यासां पितामह ॥ १ ॥

महादेवजीने कहा — प्रभो । पितामह । मेरा मनोरय या प्रयोजन आपने प्रजासर्गकी रक्षाके लिये प्रार्थना करना है। आर इस वातको जान लें । आपहीने इन प्रजाओंकी सृष्टि की है। अतः आप इनपर कोच न कीचिये ॥ १ ॥ तब तेजोऽश्विना देव प्रजा वृद्यान्त सर्वद्यः । ता दृष्ट्वा मम कारुण्यं मा कुप्यासां जगत्मभो ॥ २ ॥

देव ! जनदश्चिर ! आज आपकी क्रोधाग्निसे सारी प्रजाएँ दग्ध हो रही हैं । उन्हें उत अवस्थामें देखकर मुझे दया आती है। आप उनपर क्रोध न करें ॥ २ ॥

*प्रजापतिरुवाच* 

न छुप्ये न च मे कामो न भवेगुः प्रजा इति । छाषवार्थे धरण्यास्तु ततः संहार इच्यते ॥ ३ ॥

प्रजापित प्रश्लाजी बोर्छे—िश्च । मैं प्रजापर कुपित नहीं हूँ और न मेरी यही इच्छा है कि प्रजाओंका विनाश हो जाय । पृथ्वीका भार इस्का फरनेके ळिये ही प्रजाके सहारकी शास्त्रकता प्रतीत हुई है ॥ ३ ॥

इयं हि मां सदा देवी भाराती समचोदयत्। संदारार्थं महादेव भारेणाप्तु तिमजाति॥ ४॥

महादेव । यह पृष्वीदेवी मारी भारत पीड़ित हो सदा प्रेप्ते प्रवाने किये प्रेरित करती रही हैं। क्योंकि यह बगत्के भारते समुद्रमें हूवी जा रही है ॥ ४ ॥ यदाहं नाधिगञ्छामि सुद्धया बहु विचारयन् । संहारमासां सुद्धानां ततो मां क्षोध आविद्यात ॥ ५ ॥

जन बहुत निचार करनेपर भी मुझे इन बही हुई प्रवाओंने उदारका कोई उपाय न स्क्षाः तब मुझे क्रोध आ गया ॥ ५॥

स्थाणुरुवाच

संहारार्थं प्रसीद्ध मा क्रुधो विवुधेश्वर । मा प्रजाः स्थावरं चैव जङ्गमं च व्यनीनशत् ॥ ६ ॥

महादेवजीने कहा—देवेश्वर । सहारके लिये जाप कोध न करें । प्रजापर प्रसन हों। कहीं ऐसा न हो कि समस्त चराचर प्राणियोंका विनाश हो जाय ॥ ६ ॥ परवलानि च सर्वाणि सर्वे चैव तृणोपलम् । स्रावरं जङ्गमं चैव भूतप्रामं चतुर्विधम् ॥ ७ ॥ तदेतद् भस्मसाद्धृतं जगत् सर्वमुपण्लुतम् ।

प्रसीद भगवन् साधो वर एष वृतो मया ॥ ८ ॥ ये सारे जलावय, सबन्ते-सव वास और लता-वेले तथा चार प्रकारके प्राणिसपुदाय (सेदक, शण्डज, उद्विक, जारायुज ) मस्मीभृत हो रहे हैं । सारे जगत्का प्रलय उपस्थित हो गया है । मगवन् । प्रसन्न होहये । साथो ! मैं आपसे यही वर मॉगवा हूं ॥ ७-८ ॥

नष्टा न पुनरेप्यन्ति प्रजा होताः कर्यचन । तस्माभिवर्ततामेतत् तेन स्वेनैय तेजसा ॥ ९ ॥ यदि इन प्रजाजीका नाग्र हो गया तो ये किसी तरह

फिर वहाँ उपिश्वत न हो सकेंगी। इसिलये आप अपने ही प्रमावते इस कोचानिको निवृत्त कींकिये॥ ९॥ उपायमन्यं सम्पद्य भूतानो हितकाम्यया। यथामी जन्तवः सर्वे न दह्येरन् पितामह॥ १०॥

पितासह । आप सम्पूर्ण प्राणियोंके हितके छिये सहारका कोई दूसरा ही उपाय सोचिये, जिमसे ये सारे जीव-जन्तु एक साय ही दग्ध न हो जायें ॥ १० ॥

अभावं हि त गच्छेयुरुच्छिन्नप्रजनाः प्रजाः। अधिदेवे नियुक्तोऽस्मि त्वया लोकेश्वरेश्वर ॥ ११ ॥

लेकेश्वरेशर । आपने मुझे देवताओं के आधिपत्य पदपर नियुक्त किया है, अतः मैं आपने प्रार्थना करता हूँ, यदि प्रजानी संततिका उच्छेद होगा तो समस्य प्रजानीका सर्वथा अभाव ही हो जायगा; अतः आप इस विनाशको बद कीविये॥ स्वद्भवं हि लगसाय पतत् स्थावरजङ्गमम् । प्रसाय स्वां महादेव याचाम्याइत्ति जाः प्रजाः ॥ १२॥

जगलाथ । महादेव । यह समस्त चराचर जगत् आपसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः मै आपको प्रसन्न करके यह याचना करता हूँ कि ये मारी प्रजा पुनरावर्तनजील हो मरकर पुनः जन्म घारण करे ॥ १२ ॥

नारद उवाच

श्रुत्वा तु चचनं देवः स्थाणोर्नियतवाद्यनाः । तेजस्तत् ृसंनिजग्राहः पुनरेवान्तरात्मनि ॥ १३ ॥

बारद्जी कहते हैं —राजर् । महादेवजीकी वह जात सुनमर भगवान् असाने मन और वाणीका सम्म किया तथा उस अन्विको पुनः अपनी अन्तरात्मामें ही लीन कर लिया ॥ ततोऽग्रिमुपसंगृह्य भगवाँ होक्षेक्ष्र्वितः ।

प्रमुचि च निर्मुचि च कल्पयामास वे प्रसुः॥ १४॥ तन छोकपूजित भगवान् ग्रह्माने उस अग्निका उपसहार करके प्रजाके लिये जन्म और मृत्युक्ती व्यवस्था की ॥ १४॥ उपसंहरतस्त्रस्य तर्माग्न रोपजं तदा ।

प्राहुर्वभृत्र विश्वेभ्यः खेभ्यो नारी महातमनः ॥ १५ ॥ उस क्रोचाग्निका उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्माजी-की सम्पूर्ण इन्द्रियोंने एक मृतिंभती नारी प्रकट हुई ॥१५॥

रुष्णरकाम्बरधरा रुष्णनेत्रतलान्तरा। दिव्यकुण्डलसम्पन्ना दिव्याभरणभूषिता॥१६॥

उसके बल काठे और ठाल थे। ऑखोंके निग्न और आम्यन्तर प्रदेश भी काले राके ही थे। वह दिव्य ऋण्डलीते कान्तिमती aथा अलौकिक आसूप्र्योंसे विभूपित थी॥ १६॥ सा विनिःस्त्य वै खेश्यो दक्षिणामाश्रिताविशम।

दहशाते च तां कन्यां देवी विश्वेश्वरात्रभी ॥ १७ ॥ वह ब्रह्माजीके इन्द्रियच्छिडोंसे निकलकर दक्षिण दिशा-की ओर चल दी। उस समय उन दोनों जगटीश्वरों (ब्रह्मा और शिव ) ने उस कन्याको देखा ॥ १७॥ तामाहृय तदा देवो छोकानामादिरीश्वरः। मत्यो इति महीपाल जिह चेमाः प्रजा इति ॥ १८॥ भूपाल | तव लोकोके आदिकारण मगवान ब्रह्मने उसे

मृत्यु' कहकर पुकारा और निकट बुळाकर कहा-नुम इन प्रजाओंका समय-समयपर विनाश करती रही ॥ १८ ॥

त्वं हि संहारबद्धशा में चिन्तिता रुपितेन छ। तसात संहर सर्वोस्त्वं प्रजाः सज्जडपण्डिताः॥ १९॥

भौने प्रजाके सहारकी भावनासे रोपमे भरकर सम्हारा

चिन्तन किया थाः इसल्ये तुम मृट और रिप्रार्टेन्टिन सम्पूर्ण प्रजामीका नंहार करो॥ १९॥ अविशेषेण चैव त्वं प्रजाः संहर कामिनि। मम त्वं हि नियोगेन श्रेयः परमवाप्यसि॥ २०॥

कामिनि । तुम मेरे आदेशसे मामान्यतः मार्गः 🔭 संहार करो । इससे तुम्हें परम कल्याणकी प्राप्ति होगी' ॥:०॥ पवसुका तु सा देवी मृत्युः कमलमालिनी। प्रदृष्यो दृःखिता चाला साश्रुपातमतीय च ॥ २१ ॥

ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर कमलेंकी माराम अस्त्रा नवयीवना मृत्यु देवी नेत्रींते ऑस् बहाती हुई कुनी हो रही चिन्तामें पड़ गयी ॥ २१ ॥

पाणिभ्यां चैव जम्राह तान्यश्रणि जनभ्यरः। मानवानां हितार्थाय ययाचे पूनरेव ह ॥ २२॥

तव जनेश्वर ब्रह्माजीने मानवींके हितके लिये अपने रोमी हार्थीमे मृत्युके ऑस् छे छिवे । पिर मत्यने उनने इम प्रशा प्रार्थना की ॥ २२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि सृत्युवजापतिसंवादे सप्तपञ्चाशरधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥३५५% इस प्रकार श्रीमहास्मरत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षत्रमैपर्वमें मृत्यु और प्रजापतिका संवाद्गीवयह दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५७॥

## अष्टपञ्चारादधिकद्विराततमोऽध्यायः

मत्यकी घोर तपस्या और प्रजापतिकी आज्ञासे उसका प्राणियोंके संहारका कार्य स्रीकार करना

नारद उवाच विनीय दुःखमवळा साऽऽत्मनैवायतेक्षणा। उवाच प्राञ्जलिर्मत्वा लतेवावर्जिता तदा ॥ १ ॥ नारदजी कहते हैं-राजन ! तदनन्तर वह विशाल

नेत्रींवाळी अबला स्वय ही उस दुःखको दूर हटाकर शुकायी हुई छताके समान विनम्न हो हाय जोड़कर ब्रह्माजीसे बोळी-॥ रवया सुष्टा कथं नारी माहशी वदतां वर। रौटकर्माभिजायेत सर्वेद्राणिभयहरी ॥ २ ॥ वक्ताओंमें श्रेष्ठ प्रजापते ! (यदि मुझसे कुर कर्म ही कराना

था हो ) आपने सझ-जैसी कोमलहृदया नारीको क्यों उत्पन्न किया ! क्या सुझ-जैसी स्त्री समस्त प्राणियोंके लिये भयकर तथा कृरतापूर्ण कर्म करनेवाली हो सकती है ! ॥ २ ॥ विभेग्यहमधर्मस्य धर्म्यमादिश कर्म मे । त्वं मां भीतामवेक्षल शिवेनेशल चशुपा ॥ ३ ॥

भगवन् । मै अधमेरी बहुत इस्ती हूँ । आप मुझे धर्मीनुकुल कार्य करनेकी आज्ञा दें। मुझ भयमीत अवलापर दृष्टिपात करें और कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखें ॥ ३॥ बालान बृद्धान वयस्यांश्च न हरेयमनागसः। प्राणिनः प्राणिनामीदा नमस्तेऽस्त् प्रसीद मे ॥ ४ ॥

प्समस्त प्राणियोंके अवीश्वर । में निरपराध वाला वृद्ध और तरुण प्राणियोंके प्राण नहीं लूंगी । आपको नमस्कार है,

प्रियान् पुत्रान् वयस्यांश्च भ्रातृन् मातृः पितृनपि । अपध्यास्यन्ति यद्येवं सतास्तेषां विभेम्यहम् ॥ ५ ॥

ब्जव में लोगोंके प्यारे पूत्रों। मित्रीं। भाइयीं। मानाओं तथा विताओंको सारने रूपेंगी। तय उनके सम्पन्धी उनके इस प्रकार मारे जानेके कारण मेरा अनिए-चिन्तन रहें। अतः मैं उन लोगोंसे बहुत डरती हूँ ॥ ५ ॥

क्रपणाश्रपरिक्लेदो दहेन्मा शाध्यतीः समाः। तेभ्योऽहं चळवद् शीता शरणं त्वासुपागना ॥ ६ ॥ ·उन दीन-दुखियोंके नेत्रींने जो आँस बहकर उनहे गाँजी

और वक्षःस्वलको भिगो देगा। वह मुझे नदा अनन्त वर्षेन्य बलाता रहेगा । मैं उनसे बहुत हरी हुई हूँ। इनलिये आरई श्ररणमें आयी हैं ॥ ६॥

यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकमिणः। प्रसादये त्वां चरद प्रसादं कुरु मे अभी ॥ ७ ।

बरदायक प्रभी ! देव ! सुना है कि पागवारी प्र यमराजने लोकर्षे गिराये जाते हैं। अतः आरमे प्रगार हैं खिवे प्रार्थना करती हूँ, आप मुक्षपर कुरा कीविये ॥ » ।.

प्तिवृच्छाम्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह। इच्छेयं स्वत्त्रसादार्थे तपस्तप्तं महेश्वर ॥ ८ ।

ग्लोकपितामर ! महेश्वर ! में आपने अपनी एए ऑन्डिंग की पूर्ति चाहती हूँ । मेरी इच्छा है कि मै आगरी प्र<sup>मन</sup> के लिये कहीं लाकर तम करेंगी ८ ॥

आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ४ ॥

पितामह उवाच

मृत्यो संकित्पता में त्यं प्रजासंहारहेतुना । गच्छ संहर सर्वोस्त्वं प्रजा मा च विचारय ॥ ९ ॥ ब्रह्माजीने कहा-मृत्यो । प्रजाके शहरके छिये ही

ब्रह्माजीने कहा - मृत्या प्रश्नाक रक्ति । अने स्मित्र करो । इसके लिये मनमें कोई विचार न करो ॥ ९ ॥

पतरेवमवर्श्य हि भिवता नैतवन्यथा। क्रियतामनवद्याक्ति यथोक्तं मह्यचोऽनचे॥ १०॥ वह बात अवस्य ही इसी प्रकार होनेवाली है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। निर्देश अङ्गीवाली देवि। मैंने जो बात कही है। उसका पालन करो। इससे तुन्हे पाप नहीं लगेगा॥ १०॥

एवमुक्ता महाबाहो सृत्युः परपुरंजय । न न्याजहार तस्थी च प्रह्म भगवतुन्मुखी ॥ ११ ॥

महावाहो । घनुनगरीपर विजय पानेवाले नरेश । ब्रह्म-बोके ऐसा कहनेपर मृत्यु उन्हींकी ओर मुँह करके हाथ बोवे बडी रह गयी—कुछ बोल न एकी ॥ ११ ॥ पुनः पुनरधोका सा गतसन्वेच भामिनी । तृष्णीमासीत् ततो देवो देवानामीश्वरेश्वरः ॥ १२ ॥ अससाद किल ब्रह्मा स्वयमेवात्मना ८.5रमिन । सरमानश्च लेकिशो लोकार्य सर्वानवैक्षत ॥ १६ ॥

उनके बारबार कहनेपर वह मानिनी नारी निष्पाण-डी होकर मीन रह गयी। 'हां? या 'ना' कुछ भी न बोळ सबी। हाक्तर देवताओं मी देवता और हैंसरोंक मी हैंसर छोकनाय बहाजी स्वय ही अपने मनमें बड़े प्रस्क हुए और मुमकाते हुए समस्त छोकोंकी मेर देखने छो।। १९-१३। निञ्च चरोपे तांसस्त भगवस्यपराजिते। सा कम्याथ जगामास्य समीपादिति नः श्रुतम् ॥ १४।।

उन अपराजित मणवान् ब्रह्मका रोष बिङ्क हो जानेपर वह कन्या भी उनके निकटसे चळी गयी, ऐसा हमने छुना है ॥ अपस्त्याप्रतिश्कृत्य प्रजासंहरणं तदा । स्वरमाणेव राजेन्द्र सृन्युर्चेनुकमञ्ययात् ॥ १५॥

राजेन्द्र । उस समय प्रभाका सहार करनेके विषयमें कोई प्रतिका न करके मृत्यु वहाँसे हट गयी और वड़ी उताबळीके साप चेतुकाश्रममें वा पहुँची ॥ १५ ॥ स्मा तत्र परमं देवी तपोऽचरङ् दुख्यरम्। समा क्षेकपदे तस्थी दश पद्मानि पञ्च च ॥ १६ ॥

वहाँ मृत्युदेवीने अत्यन्त वुष्कर और उत्तम तरस्या की। वह पद्रह पद्म वर्षोतक एक वैरपर खड़ी रही॥ १६॥ तां तथा कुर्वर्ती तत्र तपः परमदुख्यरम्। पुनरेव महातेजा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्॥ १७॥

इस प्रकार वहाँ अत्यन्त दुष्कर तपस्या करती हुई मृत्युवे महातेजस्वी ब्रह्माजीने पुनः जाकर इस प्रकार कहा—॥ इंडरुष्य में वची मृत्यो तदनादृत्य सत्वरा।

वयैवैकपदे तात पुनरम्यानि सत्त सा ॥१८॥ वस्यौ पद्मानि षट् चैव पश्च हे चैव मानद् ।

'मृत्यों । हुम मेरी आज्ञाका पाठन करो ।' दूबरोंको मान देनेबाले तात ! उनके इस कथनका आदर न करके मृत्युने द्वरत ही दूबरे बीस पद्म क्यांतक पुनः एक पैरपर खड़ी ही तपस्या आरम्म कर दी॥ १८ है॥

मूयः पद्मायुतं तात मृगैः सह चचार सा ॥ १९ ॥ द्वे चायुते नरश्रेष्ठ वाय्वाहारा महामते ।

तात । महामते । नरश्रेष्ठ । फिर वह दस हजार पद्म वर्षोतक ग्रमोंके स्थय विचरती रही । इसके बाद बीत हजार वर्षोतक उसने केवल वायुका आहार किया ॥ १९६ ॥ पुनरेज ततो राजन् मीनमातिष्ठदुत्तमम् ॥ २० ॥ अप्सु वर्षसहस्राणि साम चैकां च पार्थिव । राजन्। वदनन्तर उसने उत्तम मीन-अत धारण कर लिया । पृथ्वीपरे। फिर उसने जलमें आठ हजार वर्षोतक रहकर तपस्या की॥

पृथ्वीपते। फिर उसने क्रम्में आढ़ हजार वर्षातक रहकर संपय्याका। ततो जगाम सा कन्या कौशिकों नृपसत्तम ॥ २१ ॥ तत्र वायुज्जहारा चचार नियमं पुनः। इएश्रेष्ठ । तदनन्तर वह कन्या कौशिकों नदीने तटपर

र्थक है। उपनित्ति पर काली कारण प्रसार पर गयी । वहाँ वायुं और कलका आहार करके उपने पुनः कंडोर निवर्मीका पाठन किया ॥ २१ है ॥ करो ककी महाभागा गड़ां मेर्च के केवलम् ॥ २२ ॥

ततो ययो महाभागा गङ्गां मेरं च केवळम् ॥ २२ ॥ तस्थौ दार्विच निश्चेष्टा प्रजानां हितकाम्यया । तत्पक्षात वह महामागा ब्रह्मकृत्या गङ्गाजीके किनारे और

केवळ मेदवर्वतपर गयी। वहाँ प्रजावर्गके दितकी इच्छावे बह काठकों मॉति निश्चेष्ट खड़ी रही ॥ २२५ ॥ ततो हिमवतो सूर्णिन यत्र देवाः समीजिरे ॥ २३॥

तता (इसवता भूष्ण यत्र एवाः समाजरः । यत्र । तत्राङ्गष्टेन राजेन्द्र निष्यर्थभएरं तत्रः । तस्यौ पितामर्हं चैच तीष्यामास यत्नतः ॥ २४ ॥ राजेन्द्र । तदनन्तर विमाजय पर्वतके विषत्रपर जहाँ पहले

देवताओंने यत्र किया था, उत्त स्थानपरबह परम छुभळवणा कन्या एक निसर्व वर्षोतक अँगुठेके बख्यर खड़ी रही। इस प्रकार यन करके उत्तरे पितामह ब्रह्माजीको सतुष्ट कर लिया।। तत्तस्तामब्रवीत् तत्र लोकानां प्रभवाष्ययः।

किसिदं वर्तते पुत्रि कियतां मम तद् वचः ॥ २५ ॥ तत्र सम्पूर्ण लोकोंकी उत्पत्ति और प्रलयके कारणसूत ब्रक्ताजी वहाँ उस कन्यासे बोले—व्येटी । तुम यह क्या करती

हो १ मेरी आजाका पालन करो १॥२५॥ ततोऽम्बीत् पुनर्मृत्युर्भगवन्तं पितामहम् ।

न हरेयं प्रजा देव पुनश्चाहं प्रसादये॥ २६॥ तम मृत्युने पुन. भगवान् पितामहरी कहा---देव । मैं प्रजाका नाश नहीं कर फक्ती । इसके लिये पुनः आपका

कुपप्रधाद चाहती हूँ'॥ २६॥ तामधर्मभयाद् भीतां पुनरेव प्रयास्त्रतीम्। तदाववीद् देवदेसे निगृहोदं चसस्ततः॥ २७॥ अधमकं भयते हरकर पुनः क्वपाकी भील मॉराती हुई मृत्युको रोककर देवाधिदेव ब्रह्माने उन्नले यह बात कही—॥ अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संयच्छेमाः प्रजाः शुभे। मया ह्युको सृपा भद्रे भविता नेह किंचन॥ २८॥

'मृत्यो ! तुम इन प्रजाञीका संहार करो । कुमे ! इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा । अद्रे ! मेरी कही हुई कोई भी यात यहाँ खुठी नहीं हो सकती ॥ २८ ॥

धर्मः सनातनश्च त्वामिहेषानुप्रवेश्यति । अहं च विद्युधाश्चैद त्वस्ति निरताः सदा ॥ २९ ॥ 'सनातन धर्म यहाँ तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा ।

में तथा वे सम्पूर्ण देवता वदा तुम्हारे हितमें छो रहेगे ॥ इममन्यं च ते कामं ददानि मनसेन्स्तितम्। न त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधिसम्पीडिताः प्रजाः॥ ३०॥ पुरुषेषु खरूपेण पुरुषस्त्वं भविष्यसि। स्त्रीषु ख्रीकृपिणी चैव तृतीयेषु न्युंसकम्॥ ३६॥

'में हुएहे यह दूसरा भी मनोवाञ्छित वर दे रहा हूं कि रोमोंसे पीड़ित हुई प्रजा तुम्हारे प्रति दोव हांछ नहीं करेगी। तुम पुरुषोमें पुरुषस्परे रहोगी। द्वियोमें स्नोरूप धारण कर छोगी और मुपंसकोंमें नुपुसक हो जाओगी। 1130-28 ।।

सैवमुक्ता महाराज कृताञ्जलिकवाच ह । पुनरेव महारमानं नेति देवेशमध्ययम् ॥३२॥

महाराज । ब्रह्माजीके ऐना कहनेपर मृत्यु हाथ बोडकर उन अविनाशी महातमा देवेव्वर ब्रह्माते पुनः इस प्रकार बोळी—प्यमो । मैं प्राणियोंका संहार नहीं करूँगी? ॥ ३२ ॥ . सामव्यतित् तदा देवो मृत्यो संहर मानवान् । अध्योंकते न भविता तथा ध्यास्यास्यहं शभे ॥ ३३ ॥

त्तव ब्रह्माजीने उससे कहा—ध्मृत्यो | द्वाग मनुष्योका संहार करो। तुम्हे माप नहीं लगेगा | हुमे | मै तुम्हारे लिये हाम-चिन्तन करता रहेंगा || १२ ||

> यानश्रुविन्दून् पतितानपर्यं ये पाणिभ्यां धारितास्ते पुरस्तात्। ते व्याधयो मानवान् घोरस्पाः

प्राप्तेकाले कालयिष्यन्ति सृत्यो ॥ ३४ ॥ मृत्यो । मैने पहले तुम्हारे जिन अशुकिन्दुओंको गिरते देखा और जिन्हे अपने हायोमे घारण कर लिया था। वे ही समय आनेपर मयंकर रोग यनकर मनुष्योंको कालके गालमें डाल देंगे ॥ २४ ॥

सर्वेषां त्वं प्राणिनामन्तकाले कामकोधी सहितौ योजयधाः। एवं धर्मस्त्वासुपैष्यत्यमेथी

न चाधर्म छप्यस्ते तुरुयचृत्तिः ॥ ३५ ॥

'समी प्राणियोंके अन्तकालमे तुम काम और क्रोघको

एक साथ नियुक्त कर देना। इस प्रकार दुम्हें अप्रमेय

धर्मकी प्राप्ति होगी और तुम्हें पार नहीं लगेया; क्योंकि

तुम्हारी चित्तवृत्ति सम ( राग देगमे सून्य ) है ॥ १९॥

पर्व धर्म पालियायसयो त्वं न चातमानं मज्ञियपस्थमें। तस्मात् कामं रोचयास्यागतंत्वं

खंयोज्याथो संहरस्वेह जन्तृन् ॥ ३६॥ 'इस प्रकार तुन धर्मका पालन करोगी और अनने आर-को पापमें नहीं हुवाओगी; अतः अननेनो प्राप्त होन्यांने हुर-अधिकारको प्रसन्ततार्चुक ग्रहण करो और जामने इन कार्येमें खगाकर इस जगत्के प्राणियोंका सहार करो'॥ ३६॥

सा वै तदा मृत्युसंक्षापदेशा भीता शापाद् वाडमित्यव्रवीत् तम्। अथो प्राणान् प्राणिनामन्तकाले

कामकोषी प्राप्य निर्मोह्य हन्ति ॥ २७ ॥ तत्र यह मृत्यु नामवाली नारी शापने हरकर हरा। पीने बोली—प्यहुत अच्छा, आपकी आगा स्त्रीत्रार है। 'वर्रा मृत्यु प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर काम और हो रहो होति करके उनके द्वारा उन्हें मोहमें हालकर मार हालती है॥

मृत्योर्थे ते व्याधयधाश्चपाता मनुष्याणां रुज्यते यैः शरीरम् । सर्वेषां वै प्राणिनां प्राणनानते

सस्माच्छोकं मा छथा गुद्ध य गुद्ध या। पहले मृत्युके जो अधुविन्दु मिरे थे, व ही दार आदि रोग हो गये; जिनके द्वारा मनुष्यों ना शरीर रूण हो जाता है। वह मृत्यु सभी प्राणियों जो आयु समात होनेपर उनके पास आती है। अतः राजत् ! तुम अपने पुत्र हे लिये शोक न करो। इस विषयको शुद्धिके द्वारा समग्री॥

सर्वे देवाः प्राणिनां प्राणनान्ते गत्वा वृत्ताः संनिवृत्तासर्थेव । एवं सर्वे मानवाः प्राणनान्ते

गत्का घुत्ता देववद् राजसिह ॥ ३९॥
राजसिंह । जैसे इन्द्रियां जावत्-अवस्थां अन्तर्ने
सुपुतिके समय निष्क्रिय होकर विलीन हो जाती हैं और
जावत्-अवस्था आनेपर पुनः सौट आती हैं, उसी प्रकार
सारे प्राणी ही जीवनके अन्तम परलोकमें जाकर नमाहे
अनुसार देवताओं के तुल्य अथवा नरकगामी होते हैं भीर
कमीं के श्रीण होनेपर इस जगत्मे सौटकर पुनः मनुष्य आदे
योजियों जनम ब्रहण करते हैं॥ ३९॥

वायुर्भोमे भीमनादे। महौताः स सर्वेषां प्राणिनां प्राणभूनः । नानावृत्तिर्देहिनां टेहमेटे तस्माद् वायुटेंबटेचो चिहिएट ॥ ४०॥ मवंकर शब्द करनेवाला महान् बलगाती भरानर प्राणवायु ही समस प्राणियोंना प्रायन्त्रत्य है। वहींदेह षारियोंके देहका नाश होनेपर नाना प्रकारके रूपों या शरीरोंको प्राप्त होता है। अतः इस शरीरके मीतर देवाधिदेव बाधु ( प्राण ) ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ४०॥

सर्वे देवा मत्येसंज्ञाविधिष्टाः सर्वे मत्यो देवसंज्ञाविधिष्टाः । तस्मात् पुत्रं मा शुचो राजसिंह पुत्रः सर्वो प्राप्य ते मोदते ह ॥ ४१ ॥

पुत्रः स्वर्गे प्राप्य ते मिद्ते हैं ॥ ४१ ॥ सभी देवता पुण्य क्षय होनेपर इस छोकमें आकर सरण-पर्मा नामसे विभूषित होते हैं और सभी सरणवर्मा मनुष्य पुण्यके प्रभावते मृत्युके पश्चात् देवसंकासे संयुक्त होते हैं । बतः राजिंदः ! तुम अपने पुत्रके लिये शोक न करो । तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोकर्मे जाकर आनन्द भोग रहा है ॥ ४१ ॥ पत्रं मृत्युर्देवसम्म प्रजानां

पर्व मृत्युद्वसूघ प्रजान। प्राप्ते काले संहरन्ती यथावत्। तस्यास्चैय व्याधयस्तेऽश्रुपाताः

प्राप्ते काले संहरन्तीह जन्तून् ॥ ४२॥

इस प्रकार ब्रह्माजीने ही प्राणियोंकी मृत्यु रची है। वह मृत्यु ठीक समय आनेपर ययावत् रूपसे जीवोंका संहार करती है। उसके जो अश्रुपात हैं, वे ही मृत्युकाल प्राप्त होनेपर रोग बनकर इस जगत्के प्राणियोंका सहार करते हैं।

इति श्रीमहाभारते वाम्त्रिपर्वीण सोक्षचमैपर्वीण ग्रन्थुप्रश्नापतिसंवादे स्वष्टपञ्चाकद्वधिकद्विवाततमोऽच्यायः ॥२५८॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षचमैपर्वेमें मृत्यु और प्रजापतिका सवादिवपयक दो सौ श्रद्वावनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ ॥

## एकोनषष्टचिकद्विशततमोऽध्यायः धर्माधर्मके सरूपका निर्णय

युधिष्ठर उचाच इमे चै मानवाः सर्वे धर्मे प्रति विशाह्विताः । कोऽयं धर्मः कुतो धर्मस्तन्मे वृद्धि पितामद्द ॥ १ ॥

युधिष्ठिरसे पूछा—िपतामह । ये तभी मनुष्य प्रायः घर्मके विषयमें सञ्जयशील हैं, अतः मैं जनना चाहता हूँ कि घर्म क्या है श्लीर उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है हैं यह मन्ने बताइये ॥ १ ॥

यह प्रस्त वतारय ॥ ६ ॥ धर्मस्त्वयमिहार्थः किममुत्रार्थोऽपि वा भवेत् । चस्रवार्थो हि वा धर्मस्तन्मे बहि पितामह ॥ २ ॥

पितामद्द ! इरा छोक्सें सुख पानेके लिये जो क्स्में किया जाता है। वही धर्म है या परलोक्सें कल्याणके लिये जो कुछ किया जाता है। उसे धर्म कहते हैं ! अथवा छोक-परलोक दोनोंके सुधारके लिये कुछ किया जानेवाला कर्म ही धर्म कहलता है ! यह मुझे वताइये !! २ !!

भीष्म उवाच

सदाचारः स्मृतिवैदाक्षिविधं धर्मछक्षणम् । चतुर्धमर्थमित्याहुः कवयो धर्मछक्षणम् ॥ ३ ॥

भीषाजी कहते हैं — युधिष्ठिर । वेद, स्मृति और सदाचार — वे तीन धर्मके स्वस्पको छखित करानेवाले हैं। कुछ बिह्रान् अर्थको भी धर्मका चौथा लखण बताते हैं।। अपि स्वकानि धर्म्याणि व्यवस्थान्य सराचरे।

लोकयात्राधिमेचेह धर्मस्य नियमः छतः॥ ४॥ शालोमं जो धर्मानुकूल कार्य बतावे गये हैं, उन्हें ही प्रधान एवं अपधान सभी लोग निश्चित रूपते धर्म मानते हैं। लोकयात्राका निर्वाह करनेके लिये ही महर्षियोंने यहाँ

धर्मकी मर्यादा स्थापित की है ॥ ४ ॥

उभयत्र सुखोदर्क इह चैव परच च। अळब्ब्या निपुणं धर्में पापः पापेन गुज्यते ॥ ५ ॥

धर्मका पालन करनेले आगे चलकर इल छोक और परलोक्सें भी छुल मिलता है। पापी मनुष्य विचारपूर्वक धर्मका आश्रय न लेनेले पापमें प्रश्नल हो उसके दुःखक्स

फलका भागी होता है ॥ ५ ॥

न च पापछतः पापान्मुङ्यन्ते केविदापदि । अपापवादी भवति यथा भवति धर्मछत् । धर्मस्य निष्ठा स्वाचारस्तमेवाश्चित्य भोत्यसे ॥ ६ ॥

पापाचारी मनुष्य आपितकालमें कष्ट भोगकर भी उस पापते सुक्त नहीं होते और धर्मका आचरण करनेवाले लोग आपितकालमें भी पापका समर्थन नहीं करते हैं। आचार (श्रीचाचार सदाचार) ही धर्मका आधार है। अतः सुविधिर। दुम उस आचारका आध्य लेकर ही धर्मके यथार्थ सक्त्यको जान सकींगे॥ है॥

यथा धर्मसमाविष्टो धर्न गृह्वाति तस्करः। रमते निर्देश्य स्तेनः परवित्तमराजके॥ ७ ॥

बैसे चोर धर्मकार्थमें प्रवृत्त होकर मी दूसरीके धनका अपहरण कर ही लेवा है और अराजक-अवस्थामें पराये धनका अपहरण करनेवाळा छुटेरा सुखका अनुमव करता है।।

यदास्य तद्वरत्त्यन्ये तदा राजानिमञ्ज्ञति । तदा तेषां स्पृह्यते ये वे तुष्टाः स्वकैधेनैः ॥ ८ ॥ परातु जन दूषरे लोग उत्त चोरका भी घन हर लेते हैं। तन वह चोर भी प्रजाकी रक्षा करने और चोरोंको स्पन्न देनेबाले राजाको चाहता है—उत्तकी आवश्यकताका अनुमब करता है । उस अवस्थामे वह उन पुरुपेंके समान बननेकी इच्छा करता है, जो अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं-दूसरोंके धनपर हाथ लगाना पाप समझते हैं ॥ ८ ॥

अभीतः श्चिरभ्येति राजहारमशङ्कितः। न हि दुश्चरितं किंचिदन्तरात्मनि पद्यति ॥ ९ ॥

जो पवित्र है-जिसमे चोरी आदिके दोप नहीं हैं। वह मनुष्य निर्भय और निःगङ्क होकर राजाके द्वारपर चना जाता है। क्योंकि वह अपनी अन्तरात्मामें कोई दूराचार नहीं देखता है॥९॥

सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद् विद्यते परम् । सत्येन विभृतं सर्वे सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ १०॥

सत्य बोलना शुभ कर्म है । सत्यसे बढकर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्यने ही सबको धारण कर रक्खा है और सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ १० ॥

अपि पापकृतो रौद्राः सत्यं कृतवा पृथक् पृथक् । तदाश्रयाः ॥ ११ ॥ **अद्रोहमविसंघादं** प्रवर्तन्ते

कृत स्वभाववाले पापी भी पृथक्-पृथक् सत्यकी शपथ खाकर ही आपसमे द्रोह या विवादसे बचे रहते हैं। इतना ही नहीं। वे सत्यका आश्रय लेकर सत्यकी ही दुहाई देकर

अपने-अरने कमोंमें प्रवृत्त होते हैं ॥ ११॥

ते चेन्मिथोऽधृति कुर्युविनद्येयुरसंशयम्। न हर्तद्वं परधनमिति धर्मः सनातनः॥१२॥

वे यदि आपसकी शपथको भंग कर दे तो निस्सदेह परस्पर लड-भिड़कर नष्ट हो जायँ । दूसरीके धनका अपहरण

नहीं करना चाहिये—यही सनातन धर्म है ॥ १२॥ सन्यन्ते वलवन्तस्तं दुवेलैः सम्प्रवर्तितम् ।

नियतिदौर्यस्यमधैषामेच रोचते ॥ १३॥ यदा कुछ वलवान् लोग ( शलके घमहमें नास्तिकमावका

आश्रय लेकर ) धर्मको दुर्वलोंका चलाया हुआ मानते हैं। किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं, तब अपनी रक्षाके लिये उन्हें भी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा

जान पड़ता है ॥ १३ ॥

न ह्यत्यन्तं वलवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा । तसादनाजींचे बुद्धिर्न कार्या ते कदाचन ॥ १४॥

संसारमें कोई भी न तो अत्यन्त यलवान होते हैं और न बहुत सुखी ही। इसिंछये तुम्हे अपनी दुद्धिमें कभी

कुटिलताका विचार नहीं लाना चाहिये ॥ १४ ॥

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चौरेभ्यो न राजतः। अकिचित् कस्यचित् कुर्वं त् तिर्मयः ग्रुचिरावसेत्॥१५॥ जो किसीका कुछ त्रिगाडता नहीं है, उसे दुर्हों, चोरी अथवा राजासे भय नहीं होता । शुद्ध आचार-विचारवाद्य

पुरुष सदा निर्मय रहता है ॥ १५ ॥

सर्वतः शहते स्तेनो मुगो ग्राममिवेषिवान् । केरीस्ट्रशायबंध पापमन्यत्रेवानपञ्चति ॥ १६॥ गॉर्वीमें आये हुए हिरणकी भॉति चोर मक्ने उस्सारहत

है। वह अनेकों बार दूनरोंके साथ जैना पानाचार रर जुरा

है। दक्षरोंको भी वैद्या ही पापान्वारी रमरुना है ॥ १६॥

मुद्दितः श्रुचिरभ्येति सर्वतो निर्भयः सहा। न हि दुखरितं किंचिदातमनो उन्येप परयति ॥ १७॥

जिमका आचार विचार शुद्ध है। उमे क्ट्रींसे कोई गटरा नहीं होता । वह सदा प्रसन्न एवं सद ओरने निर्भय दना रहता है तथा वहअपना कोई दुष्कर्म दूसरोमें नर्ग देगनरे॥ दातव्यमित्ययं धर्म उक्ती भृतहिते रतैः। तं मन्यन्ते धनयुताः कृपणैः सम्प्रवर्तितम् ॥ १८॥

समस्त प्राणियोंके हितमें तत्तर रहनेवाले महालाओंने 'दान करना चाहिये' ऐसा कहकर हमे धर्म बताया हैं। परतु बहुत-से धनवान् उमे दरिशीश चलाग हुआ धर्म समझते हैं ॥ १८ ॥

यदा नियतिकार्पण्यमधैपामेव रोचते । न द्यात्यन्तं धनवन्तो भवन्ति सुविनोऽपि वा ॥ १९ ॥

परतु यदि भाग्यका वे भी निर्वन या दर-दरहे भिगारी हो जाते हैं। उस समय उनको भी यह धर्म उत्तम जान

पड़ता है; क्योंकि कोई भी न तो अत्यन्त धनवान् हाते 🧯 और न अतिशय सुखी ही हुआ करते ह (अनः धना अभिमान नहीं करना चाहिये ) ॥ १९॥

यदम्यैविंहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पृरुषः। न तत् परेषु कुर्वात जानन्नप्रियमात्मनः॥२०॥

सनुष्य दूसरीद्वारा किये हुए जिम स्पन्नहार है। अरने लिये चाञ्छतीय नहीं मानताः दूसरोके प्रति भी गर वैसा वर्तीन न करे । उसे यह जानना चाहिये हि जो वर्ताव अपने लिये अप्रिय है। वह दूनरीठे विवे मी

प्रिय नहीं हो सकता ॥ २०॥ योऽन्यस्य स्यादुपपितः स कं कि वकुमहैति। यदन्यस्य ततः कुर्यात्र मृष्येदिति में मितः॥ २६॥

जो खर्य दूसरेके घरमें उपगति (जार) पन सर्वा है--परायी स्त्रीके साथ व्यभिचार करता है। वह दूमरेरो हैन ही कर्म करते देख कियसे क्या कर सकता है ! यदि दूनरेरी उसी प्रवृत्तिके कारण यह निन्दा करें तो यह पुरुष उन्हों निन्दाको नहीं सह मकता-ऐसा भेरा विश्वाप है ॥ २१ ॥ जीवितुंयः खयं चेच्छेत् कथं सोऽन्यं प्रघातयेन् । यद् यदात्मिन चेच्छेत तत् परस्यापि चिन्तयन्॥ २२ ।'

जो सब जीवित रहना चाहता हो। यर दूसोंहे प्र कैंसे के सकता है ? मनुष्य अपने निये जो जो हुए हु बिब चाहे, वही दूसरेके लिये भी सुलम करानेकी बात सोचे ॥ श्रतिरिक्तेः संविभजेद् भोगीरम्यानर्किचनान् । पतसात् कारणाद् धात्रा कुसीदं सम्प्रवर्तितम्॥ २३॥

को अपनी आवश्यकताले अधिक हो। उन मोमपदार्यों-को दूसरे दीन दुल्वियोंके लिये वॉट दे। इधीलिये विधाताने

स्दपर धन देनेकी वृत्ति चलायी है ॥ २३ ॥

र्यासस्तु देवाः समये संतिष्ठेरंस्तथा भवेत्। अथवा लाभसमये स्थितिधर्मेऽपि शोभना ॥ २४॥

जिस सन्भागे या मर्यादापर देवता स्थित होते हैं। उसीपर मनुष्यको भी स्थिर रहना चालिये अथवा धन-सामके समय धर्ममें स्थित रहना भी अच्छा है ॥ २४ ॥ सर्चे प्रियाभ्युपरातं धर्मभाहुमैनीपिणः । पञ्चेतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्ठिर ॥ २५ ॥

युधिष्टिर । सबके साथ प्रेमपूर्ण वर्ताव करनेसे जो सुछ

प्राप्त होता है, वह खब धर्म है, ऐसा मनीषी पुरुषोका कथन है तथा जो इसके विपरीत है, वह अधर्म है। तुम धर्म और अधर्मका नक्षेपसे यही लक्षण समझो ॥ २५॥

होकसंग्रहसंगुक्तं विधात्रा विहितं पुरा। सङ्मधर्मार्थनियतं सतां चरितम्तमम्॥२६॥

विधाताने पूर्वकालमे सरपुरुषिके जिस उत्तम आचरणका विधान किया है। वह विश्वके कल्याणकी भावनासे युक्त है और उन्नसे धर्म एव अयंके यहम सरूपका ज्ञान होता है।। धर्मळक्षणमाख्यातमेतत् ते कुरुसत्तम। तस्मादनाजीवे पुद्धिनं ते कार्या कथंचन॥ २७॥

कुरुश्रेष्ठ ! यह मैंने तुमसे धर्मका खक्षण चताया है। अतः तुम्हे किसी तरह कुटिल मार्गमें अपनी बुद्धिको नहीं ले जाना चाहिये ॥ २७॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाण मोक्षयमैपर्वणि धर्मकक्षणे एकोनपष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ इस त्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमे चर्मका लक्षणविश्यक हो सौ टनसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५० ॥

## षष्टचिकद्विशततमोऽध्यायः

युधिष्टिरका धर्मेकी प्रामाणिकतापर संदेह उपस्थित करना

युधिष्टिर उवाच

स्इमं साधु समादिष्टं भवता धर्मेलक्षणम् । प्रतिभाश्वरितमे काचित् तां व्यामनुमानतः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा — िवामह । आपने धर्मका सहम एन सुन्दर कक्षण नवामा है। परंतु सुन्ने कुछ और ही स्कृति हो रहा है । अवः मैं उसके सम्बन्धमें अनुमान-से ही कुछ कहूँगा॥ १॥

भूयांसो हृदये ये मे प्रश्नास्ते व्याहतास्त्वया। इदं त्वन्यत् प्रवस्थामि न राजन् निष्रहादिच ॥ २ ॥

मेरे हृदयमें जो बहुत से प्रश्न उठे थे। उन सबका निराकरण आपने कर दिया। महाराज । अब में यह दूसरा प्रका उपिसत कर रहा हूं। इसमें जिज्ञाला ही कारण है। दुरामह नहीं॥ २॥

इमानि हि प्राणयन्ति सृजन्त्युत्तारयन्ति च । न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम् ॥ ३ ॥

मरतनन्दन । धर्म ही इन प्राणियोक्ती स्टाप्ट करते हैं । धर्म ही उनके जीवनभारण और उद्धारमें कारण होते हैं; परद्ध धर्मको वेवल वेदोंके पाटमान्नसे नहीं जाना जा सकता।

अन्यो धर्मः समस्थस्य विषमस्थस्य चापरः। आपदस्तु कथं शक्याः परिपाटेन वेदितुम्॥ ४॥

जो मनुष्य अच्छी खितिमें हैं। उतका धर्म दूबरा है और जो सकटमें पड़ा हुआ हैं। उतका धर्म दूमरा ही है। केवल वेदोंके पाठते आपदर्मका ज्ञान कैवे होसकता है शाधा सदाचारो मतो धर्मः सन्तस्याचारळक्षणाः । साव्यासाध्यं कथंशक्यं सदाचारो हाळक्षणः ॥ ५ ॥

आपके कथनानुसार सरपुरुगोंका आन्तरण धर्म माना गया है और जिनमें धर्मान्यरण लक्षित होता है। वे ही सरपुरुष हैं। ऐसी दशामें अन्योन्याअय दोप पड़नेके कारण साध्य और असाध्यका विधेक कैसे हो सकता है। ऐसी दशामें सरानार धर्मका लक्षण नहीं हो सकता ॥ ५॥

दृरयते हि धर्मरूपेणाधर्मे प्राकृतश्चरन् । धर्मे चाधर्मरूपेण कश्चिद्माञ्जतश्चरन् ॥ ६ ॥

इस खोकमें देखा जाता है कि कितने ही प्राक्तत मनुष्य धर्मने दिखायी देनेवाचे अधर्मका आचरण करते हैं और कितने ही अप्राक्तत (शिष्ट) पुरुष अधर्म प्रतीत होनेवाले धर्मका अनुष्ठान करते हैं (अत: केषल आचारसे धर्माधर्म-का निर्णय नहीं हो सकता) ॥ ६॥

पुनरस्य प्रमाणं हि निर्दिष्टं शास्त्रकोविदैः।

वेंद्वादाश्चानुयुगं हसन्तीतीह नः श्रुतम्॥ ७॥ ज्ञास्त्रज्ञ पुरुपीने धर्ममे वेदको ही प्रमाण बताया है; किंतु हमने सुना है कि शुग-शुगमें वेदोंका हाछ होता है अर्घात् धर्मके सम्वन्धमें जो वेदोंका निश्चय है, वह प्रत्येक सुगमें वदस्ता रहता है॥ ॥॥

अन्ये छतपुरो धर्मास्त्रेतायां द्वापरे परे। अन्ये कल्रियुरो धर्मा यथाशक्ति छता इव ॥ ८ ॥ स्त्ययुराके धर्म कुछ और हैं, त्रेता और द्वापरके धर्म कुछ और ही हैं और कल्यियुगके धर्म कुछ और ही बताये गये हैं। मानो मुनियोंने लोगोंकी जाक्तिके अनुसार ही धर्मकी व्यवस्था की है॥ ८॥

आम्नायवचनं सत्यमित्ययं छोकसंग्रहः। आम्नायभ्यः पुनर्वेदाः प्रसृताः सर्वतोसुखाः॥ ९ ॥

वेदोंका वचन सत्य है, यह कथन होकरखनमात्र है। वेदोंसे ही सर्वतोग्रुखी स्मृतियोंका प्रचार और प्रसार हुआ है॥ ते चेत् सर्वप्रमाणं वे प्रमाणं हात्र विद्यते। प्रमाणेऽप्यप्रमाणेत विरुद्धे शास्त्रता कुतः॥ १०॥

यदि सम्पूर्ण वेद प्रामाणिक हैं तो स्पृतियों भी प्रामाणिक हो सकती हैं; परंतु जब ( युग-युगमें धर्मके विषयमें विभिन्न प्रकारकी वात कहनेसे ) प्रमाणभूत वेद भी अप्रामाणिक हो तो वेदमूलक स्पृतियों भी प्रामाणिक नहीं रहेगी। यदि स्पृतिका श्रुतिके साथ विरोध हों। तो उसमे शास्त्रल कैसे रह सकता है !॥ १०॥

धर्मस्य क्रियमाणस्य वलवद्भिर्दुरात्मभिः। या या विकियते संस्था ततः सापि प्रणक्यति॥ ११ ॥

जब धर्मका अनुष्टान हो रहा हो; उस समय वलवान् दुरात्माओंद्वारा उसमें जो-जो विकृति उत्पन्न की जाती है; उसके कारण उस धर्ममर्यादाका ही लोग हो जाता है ॥११॥ विद्मा चैवं न वा विद्मा दाययं वा वेदितुं न वा। अर्थापान् ध्रारधाराया गरीयान्षि पर्वतात् ॥१२॥

हम धर्मको जानते हो या न जानते हों, धर्मस्वरूप जाना जा ककता हो या नहीं; इतना तो हम समझते ही हैं कि धर्म छूरेकी धारके भी सहम और पर्वतके भी अधिक विश्राल एव मारी है ॥ १२ ॥

वशाल येष पार्य है । १२ ॥ गन्धर्वनगराकारः प्रथमं सम्प्रदश्यते । अन्यीक्ष्यमाणः कविभिः पुनर्गच्छत्यदर्शनम् ॥ १३ ॥

धर्मके विषयमें जब आछोचना की जाती है। तब पहले तो वह गन्धर्वनगरके समान दिखायी देता है। फिर विद्वानोंद्वारा विशेष रूपसे विचार करनेपर यह प्रतीत होता है कि वह अदृदय हो गया॥ १३॥

ह कि वह अध्यय है। पेजा । १२ ॥ निपानानीव गोभ्योऽपि क्षेत्रे कुल्ये च भारत । स्मृतिर्हि शाश्यतो धर्मो विम्हीणो न दश्यते ॥ १४ ॥

भरतनन्दन! नैसे बहुतन्त्री गौओंको पानी पिळानेसे निपान ( शुद्र जलाशय ) स्रव जाते हैं तथा जैले अधिक खेतोंकी सिंचाई करनेसे नहरोंका पानी निगट जाता है उसी प्रकार सनातन वैदिक धर्म अथवा स्मृति-शास्त्र धीरे-धीरे क्षीण होकर कळिसुगके अन्तिम मागमे दिखायी ही नहीं देता है। कामादन्येच्छया चान्ये कारणैरपरैक्तथा। असन्तोऽपि वृथाचारं भजन्ते यहचोऽपरे॥१५॥

क्योंकि उस समय दुछ लेग न्यार्थाता दूगरे लेग दूसरीकी इच्छासे तथा अन्य मनुष्य अन्याप्य कार्योते धर्माचरण करते हैं और बहुत से अनाउ पुरुप भी हार्ग धर्माचरणका दोंग कैला लेते हैं॥ १५॥

धर्मो भवति स क्षिप्रं प्रलापस्त्वेव साधुपु । अधैतानाहुरूमसानपि चावहसन्त्यत ॥ १६ ॥

उन दिनों लोगोंद्वारा प्रायः सकामभावते ही घर्मना आन्वरण होता देखा जाता है। श्रेष्ठ पुरुवोंमें जो यमार्थ धर्म होता है। वह श्रीष्ट ही मृद मनुष्योंनी हिम्में प्रलामण्य चिद्ध होता है। वे मृद उन धर्मात्मा पुरुवानो पानल कहते और उनकी हँसी उड़ाते हैं॥ १६॥

महाजना द्युपानृत्ता राजधर्मे समाश्रिताः। न हि सर्वेहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते॥१७॥

आचार्य द्रोण-जैसे महापुरूप भी खधमी इटकर क्षत्रिय धर्मका आश्रम लेते हैं। अतः कोई भी आचार ऐंगा नहीं है। जो सबके लिये समानरूपने दितकर या स्वरंके द्राय समानरूपसे पालित हो ॥ १७ ॥

तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः। हृद्यते चैव स पुनस्तुत्यरत्पो यहच्छपा॥१८॥

यह भी देखा जाता है कि उमी धर्मके आवरणने विश्वामित्र आदि अन्य महापुरुपेंनि उन्ति प्राप्त की है तथा रावणादि निशाचर उसी धर्मके बल्खे दूनरों हो पीड़ा देते हैं एवं कश्यप आदि अनेक महीं प्रेंधरकी इच्छाने उसी धर्मके द्वारा सदा एक सी स्थितिमें दिसायी देते हैं ॥ १८॥ येनैवान्यः प्रभावति सोऽपरानिष वाधते। आसाराणामनैकाश्यं सर्वेपासुपलक्षयेत्॥ १९॥

जिस धर्मको अपनाकर एक व्यक्ति उन्मति करता है।
उसीने दूबरा दूबरोंको पीड़ा देता है। अत मन्के निरं
आचारोंकी एकरुपता कोई नहीं दिसा सम्ना ॥१९॥
चिराभिपन्नः कविभिः पूर्वे धर्म उदाहतः।
तेनाचारेण पूर्वेण संस्था भवति ज्ञाभ्वती ॥ २०॥
आपने पहले उसी धर्मका चर्णन किया है। जिसे निजन

आपने पहले उसा धमका वर्णन करते हैं। में भी भी छोग चिरकालवे धारण करते चले आ रहे हैं। में भी भी समझता हूँ कि उस पूर्वप्रचलित धर्मके आवरणदारा ही समाजकी मर्यादा दीर्यकालनक टिकी रहनी है। २०॥

हृति श्रीमहाभारते वान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि धर्मप्रामाण्याक्षेपे पष्टव्यधिकहिदाततमोऽण्यायः॥ २६० । हस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे धर्मकी प्रामाणिकतापर आस्पिविषयक दो सी माटवो अधा स पृतहुण्याहरूणी एकषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

जाजलिकी घोर तपस्या, सिरपर जटाओं में पश्चियों के घोंसला बनानेसे उनका अभिमान और आकाशवाणीकी प्रेरणासे उनका तुलाधार वैश्वके पास जाना

भीष्म उवाच

अज्ञाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । तुलाधारस्य वाज्यानि धर्मे जाजलिना सह ॥ १ ॥

भीष्मजीने कहा — राजन् ! घर्मके विषयमें बाजिकके साथ तुळावार वैत्यकी जो वातें हुई थीं, उसी प्राचीन इति-हासका विद्वान् पुक्व यहाँ उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ यने वनचरः कश्चिजाजिलनीम वै दिजः। सागरोद्देशमागस्य तपस्तेषे महातपाः॥ २ ॥

प्राचीन कालमें जाजिल नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। जो वनमें ही रहते और विचरते थे । उन महातपस्ती जाजिलने समुद्रके तटपर जाकर बढ़ी भारी तपस्या की ॥२॥ नियतो नियताहारश्चीराजिनजटाधरः। मळपङ्कधरो धीसान् बहुन् वर्षगणान् मुनिः॥ ३॥

वे नियमसे रहते, नियमित भोजन करते और वस्कळ, मृरा-चर्म एवं जटा धारण किया करते थे। वे बुद्धिमान् मुनि बहुत वर्षोतक शरीरपर मेळ और कीचढ़ धारण किये खढ़े रहे॥ ३॥ स कदाचिन्महातेजा जळनासो महीपते। चचार छोकान् विप्रविंश प्रेक्षमाणो मनोजवः॥ ४॥

राजत् । फिर किसी समय समुद्रस्टस्स जलयुक्त प्रदेशमें निवास करनेवाले वे मश्तेजस्त्री विपर्षि सम्पूर्ण लोकोंको देखने के लिये मनके समान तीत्र गतिसे विचरण करने लगे ॥ ४ ॥ स चिन्तयामास सुनिर्जलवासे कदाचन । विभेक्ष्य सागरान्तां ये महीं सवनकाननाम् ॥ ५ ॥

वन और काननींबहित समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका निरीक्षण करके समुद्रतटवर्ती चलल प्रदेशमें निवास करते समय जानलि मुनि कभी इस प्रकार विचार करने लगे ॥ ५ ॥ न मया सदशोऽस्तीह लोके स्थावरज्ञहमे ।

अप्तु वैहायसं गच्छेन्मया योऽन्यः सहिति वै ॥ ६ ॥ इत चराचर जगत्में मेरे तिचा ऐता कोई दूचरा मनुष्य नहीं है, जो मेरे साथ जल्में विचरने और आकारामें धूमने-फिरनेकी शक्ति रखता हो ॥ ६ ॥

अहस्यमानो रक्षोभिर्जलमध्ये चद्रंस्तथा। अक्षुवंश्च पिशाचास्तं नैवं त्वं चक्तमईसि॥ ७॥

राक्षसेति अहस्य रहकर जळयुक्त प्रदेशमें निवास करने-बाले जाजलि मुनिने जब इस प्रकार कहा, तब अहस्य पिशा-चौंने उनसे कहा, 'मुने ! द्वम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये॥ तुलाधारो विणिधमा वाराणस्यां महासदारः। सोऽप्येयं नाहिते चकुं यथा त्यं द्विजसस्तम ॥ ८॥

'दिजश्रेष्ठ ! काशीमें महायशस्त्री तुळाचार रहते हैं, जो विणक्-धर्मका पालन करते हैं; किंतु वे मी ऐसी बात

नहीं कह सकते, नैसी आज आप कह रहे हैं' ॥ ८॥ इत्युक्तो जाजिरुभूँतैः प्रत्युवाच महातपाः। पक्षेयं तमहे प्राज्ञ तुलाधारं यदाखिनम् ॥ ९॥

उन अहस्य भूतीके ऐसा कहनेपर महातपस्ती जाजलिन उनसे कहा—क्या में उन जानी एव यशस्ती तुलाधारका दर्शन कर सकता हुँ? ॥ ९ ॥

इति ब्रुवाणे तमृषि रक्षांस्युद्धृत्य सागरात्। अब्रुवन् गच्छ पन्यानमास्थायेमं द्विजोत्तम ॥ १०॥

ऐला कहते हुए उन महर्षिको समुद्रतटबर्ती जलप्रदेशसे बाहर निकालकर राक्षतीन उनसे कहा—गहित्तलेख । इस मार्ग-का आश्रय लेकर काशीपुरी चले जाहये'॥ १०॥ इत्युक्तो जाजलिन्द्रीतर्जनाम विमनास्तदा। बाराणस्यां नुलाधारं समासाद्याग्रवीद्दिम् ॥ १९॥

उन अहर्यय मूर्तीके ऐसा कहनेपर जागिल ग्रुनि उदास होकर कार्यीमें गये और तुळाधारके पास पहुँचकर उससे इस प्रकार बोले || ११ ||

युधिष्ठिर उवाच

कि कृतं दुष्करं तात कर्म जाजिलना पुरा । येन सिद्धि पर्रा प्राप्तस्तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥ १२ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—तात । पूर्वकालमें जालिलेने कौन-राग ऐसा दुःकर कार्य किया था। जिससे वे परम सिद्धिको प्राप्त हो गये। यह युक्ते चित्तारपूर्वक यतानिकी कृषा करें ॥ १२ ॥

भीष्म उवाच

व्यतीव तपसा युक्ती घोरेण स वभूव ह । तथोपस्पर्शनरतः सायं प्रातमेहातपाः ॥ १३ ॥ ब्रह्मीन् परिचरन् सम्यक् साध्यायपरमो हिनः । यानप्रस्थविधानहो जाजलिङ्गैलितः श्रिया ॥ १४ ॥

भीष्मजीने बहा —वेटा । जाजिल गुनि महान् तपसी
ये और अत्यन्त घोर तपस्तामें लगे हुए थे । वे प्रतिदिन
सर्वकाल और प्रातःकाल स्नान एव सच्योपासना करके विधिपूर्वक अन्विहान करते और वेदोंक स्वाध्यायमें तप्पर रहते थे ।
वहाँषि जाजिल वानमस्वके धर्मेकी विधिको जानने और पालनेबाले थे, वे अपने तेनचे प्रवासित हो रहे थे ॥ १३-१४ ॥
वने तपस्पतिप्रत् स न च धर्ममवैक्षत ।
वपास्वकाशशायी च हेमन्ते जलसंध्रयः ॥ १५ ॥
वातातपसहो श्रीष्मे न च धर्ममविन्दत ।
दुस्बद्यस्याध्य विविधा भूमी च परिवर्तते ॥ १६ ॥

वे वनमें रहकर तवस्थामें ही लेगे रहते, किंतु अपने धर्मकी कमी अवहेलना नहीं करते थे। वे वर्षाके दिनीमें खुले आकाशके नीचे सोते और हेमन्त ऋतुमें पानीके मीतर वैठा करते थे। इसी तरह गर्मीके महीनींमें कड़ी धूप और ल्का कष्ट सहते थे: परंत उनको बास्तविक धर्मका जान नहीं हुआ । वे पृथ्वीपर ही लोटते और तरह तरहसे इस प्रकार सोते। जिससे दु:ख और कप्टका ही अविक अनुभव होता या ॥ ततः कदाचित् स मुनिर्वर्णाखाकाशमास्थितः। थन्तरिक्षाज्ञळं मधी प्रत्यगृह्णनमृहर्मुहः॥१७॥

तदनन्तर किसी समय वर्षा-ऋतु आनेपर वे मुनि खले आकाशके नीचे खड़े हो गये और आकाशते जो जलकी मूसलाधार वृष्टि होती थी। उसके आधातको वारवार अपने मस्तकपर ही सहने छगे ॥ १७ ॥

अथ तस्य जटाः क्रिचा वभुवुर्ग्रथिताः प्रभी। अरण्यगमनान्नित्यं मलिनोऽमलसंयुतः ॥ १८॥

प्रभी ! उनके सिरके बाल बराबर भींगे रहतेके कारण उल्झकर जटाके रूपमें परिणत हो गये । सदा वनमे ही विचरण करनेके कारण उनके शरीरपर मैल जम गयी थी। परंत उनका अन्तःकरण निर्मेल हो गया था ॥ १८ ॥

स कदाचित्रिराहारो वायुभक्षो महातपाः। सस्थी काष्ट्रवदव्यम्रो न चचाल च कहिंचित ॥ १९ ॥

एक समयकी बात है। वे महातपस्वी जाजलि निराहार रहकर वाय-भक्षण करते हुए काष्ट्रकी भाँति खडे हो गये। उस समय उनके चित्तमें तनिक भी व्यवता नहीं थी और वे क्षणमरके लिये भी कभी विचलित नहीं होते थे ॥ १९ ॥ तस्य सा स्थाणुभूतस्य निर्विचेष्टस्य भारत ।

क्रलिङ्गराक्रमी राजन मीडं शिरसि चन्नतः॥ २०॥ भरतनन्दन । वे चेष्टाशून्य होनेके कारण किसी ठूँठे

पेडके समान जान पहते थे । राजन । उस समय उनके **सिरपर गौरैया पक्षीके एक जोड़ेने अपने रहनेके लिये एक** घोसला बना लिया ।। २० ॥

स तौ दयावान ब्रह्मर्षिक्पप्रैक्षत दम्पती। कर्वाणी नीडकं तत्र जटास तुणतन्त्रभिः ॥ २१ ॥

वे विप्रपि बड़े दबाल थे। इसलिये उन्होंने उन दोनी पक्षियोको तिनकीसे अपनी जटाओं मे घोसँला बनाते देखकर भी जनकी उपेक्षा कर दी-उन्हें हटाने या उड़ानेकी कोई चेष्टा नहीं की ॥ २१॥

यदा न स चलत्येव स्थाणुभूतो महातपाः। ततस्ती संखविश्वस्ती संखं तत्रोपतुस्तदा ॥ २२ ॥

जब वे महातपस्वी ठूँठे काठके समान होकर जरा भी हिले हुले नहीं: तब अच्छी तरह विश्वास जम जानेके कारण वे दोनों पक्षी वहाँ वड़े सुखरे रहने लगे ॥ २२ ॥ अतीतास्वथ वर्षासु शरत्काल उपस्थिते। प्राजापत्येन विधिना विश्वासात्काममोहितौ ॥ २३ ॥

तान्यवुध्यत तेजस्वी स विप्रः संशितवतः ॥ २४ ॥

तत्रापातयतां राजन् शिरसण्डानि खेचरौ।

राजन् । घीरे-घीरे वर्षा-ऋतु दीत गयी और दारतान उपस्थित हुआ । उस समय कामने मीरित टोरर उन गीरेंदी **बतानोत्पादनकी विधिष्ठे परस्पर समागम हिया औ**र विश्वासके कारण महा्पिके निरंपर ही अण्डे दिये। रहार बतका पाछन करनेवाले उन तेजस्वी बाहाणको यह भारन हो गया कि पक्षियोंने मेरी जटाओंमें अण्डे दिये हैं ॥२३-२४॥ वुद्ध्वा च स महावेजान चचाल च जाजलि:। धर्मे कतमना नित्यं नाधर्मं स त्वरोचयत् ॥ २५॥

इस बातको जानकर भी महातेजन्दी जाजील विनतिन नहीं हुए। उनका मन सदा धर्मम लगा रहना था: अनः उन्हे अधर्मका कार्य पसद नहीं था ॥ २५ ॥ अहन्यहिन चागत्य ततस्ती तस्य मूर्वनि। आश्वासितौ निवसतः सम्प्रहृष्टौ तदा विभो ॥ २६॥

प्रभी ! चिड़ियोंके वे जोड़े प्रतिदिन चारा चुरानेके 📆 जाते और फिर लीटकर उनके मनकार ही वसेत हैने थे। वहाँ उन्हें बड़ा आश्वासन मिलता था और वेयहत प्रयत्न रहते थे।। अण्डेभ्यस्त्वथं पुष्टेभ्यः प्राजायन्त शक्तन्तकाः ।

व्यवर्धन्त च तत्रैव न चाकम्पत जाजलिः॥ -७॥ अण्डोंके पुष्ट होनेपर उन्हें फोडकर यथ्चे शहर निकले और

वहीं पलकर बड़े होने लगे। तथापि सामलि मनि हिरे हुनै नहीं।। स रक्षमाणस्वण्डानि कुळिद्वानां धृतव्रतः। तथैव तस्यौ धर्मारमा निर्विचेएः समाहितः ॥ २८ ॥

इडतापूर्वक बतका पालन करनेवाने ये एकार्यान्यन धर्मात्मा सुनि उन पक्षियोंके अण्डोंकी रक्षा करते हुए पूर्वरन्

निश्चेष्टमावसे खड़े रहे ॥ २८ ॥ ततस्तु कालसमये वभृवस्तेऽध पिक्षणः। घुवुधे तांस्तु स मुनिर्जातपक्षान्कुलिङ्ग प्रान् ॥ २९ ॥

**वदनन्तर** कुछ समय-बीतनेपर उन सब बग्री*ने* पर निकल आये। मुनिको यह बात नाल्म हो गयी कि चिड़िनोर्ग इन वर्चीके पंख निकल आये हैं ॥ २९ ॥ ततः कदाचित् तांस्तत्र पर्यन् पशीन् यतवतः । मतिमतां

वसव परमप्रीतस्तदा तथा तानपि संबृद्धान् दृष्ट्रा चाप्तुवतां मुदम् । राकुनौ निर्मयौ तत्र ऊपत्थात्मजैः सह ॥३१॥

संयमपूर्वक व्रतके पालनमें तत्वर रहनेवाले वृद्धिमानीन श्रेष्ठ जाजलि किसी दिन वहाँ उन पंराधारी पर्यारी उर्दे देख बड़े प्रसन्न हुए नया अपने वचींनी वडा हुआ हैन वे होनें पक्षी भी बढ़े आनन्दका अनुभव करने हो। और अनी संतानोंके साथ निर्भय होकर वहीं रहने समे ॥ ३०-३१ ॥ जातपक्षांश्च सोऽपरयदुर्झनान् पुनरागतान् ।

सायं सायं द्विजान्वियो न चाकम्पत जाजितः ॥ ३० ॥ वर्चोंके पंख हो गये थे। इसकिये वे दिनमें चान नुपनेरे लिये उड़कर निकल जाते और प्रतिदिन गापकार कि उस

सीट आदे थे । ब्राह्मणयंत्र जाज़िल उन परिवेश हैं

## महाभारत 🐃



मुनि जाजलिकी तपसा

प्रकार आते-जाते देखते, परंत हिलते-इलते नहीं थे ॥ ३२ ॥ कदाचित पुनरभ्येत्य पुनर्गच्छन्ति संततम् । त्यका भातापित्रभ्यां ते न चाकस्पत जाजिः ॥ ३३ ॥

किसी समय माता-पिता उनको छोडकर उड़ गये । अब वे बन्चे कभी आकर फिर चले जाते और जाकर फिर चले आते थे, इस प्रकार वे सदा आने-जाने छगे। उस समयतक जाजलि मुनि हिले-हुले नहीं ॥ ३३ ॥

तथा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनर्नुप । उपायर्तन्त तत्रीय निवासार्थ शकुन्तकाः ॥ ३४ ॥

नरेश्वर । अब वे पत्नी दिनभर चरनेके लिये चले जाते और ग्रामको पुनः वरेरा छेनेके लिये वहीं आते ये ॥ ३४ ॥ कदाचिद दिवसान् पञ्च समुत्पत्य विहर्समाः । षष्ठेऽहिन समाजग्मने चाकम्पत जाजीतः ॥ ३५ ॥

कमी-कभी वे विहड़म उड़कर पॉच-पॉच दिनतक बाहर ही रह जाते और छठे दिन वहाँ छौटते थे। तबतक भी बाजिल मुनि हिन्डे-डुळे नहीं ॥ १५ ॥ क्रमेण च पुनः सर्वे दिवसान् स्वहृनथ। मोपावर्तन्त शकना जातप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६ ॥

फिर क्रमगः वे सब पत्नी बहुत दिनोंके लिये जाने और आने हमे, अब वे हुइ-पुष्ट और बलवान् हो गये थे। अदः बाहर निकल जानेपर जल्दी नहीं छीटते थे ॥ ३६ ॥ कदाचिन्मासमात्रेण समुत्यत्य विहर्ममाः। मैवागुच्छंस्ततो राजन् प्रातिष्टत स जाजिः ॥ ३७ ॥

राजन् । एक समय वे आकाशचारी पथी उड़ जानेके वाद एक मासतक छीटकर नहीं आये वन जाजिल मुनि नहाँसे अन्यत्र चल दिये ॥ ३७ ॥

ततस्तेषु प्रळीनेषु जाजळिजीतविसायः। सिद्धोऽस्मीति मति चन्ने ततस्वं मान आविशतः ॥ ३८ ॥

उन पक्षियोंके शहरय हो जानेपर जाजलिको यहा विस्पय हुआ। वे मन-ही मन यह मानने छुछे कि मैं सिद्ध हो गया। फिर तो उनके भीतर अहकार आ गया ।। ३८ ।।

स तथा निर्गतान् रुष्टा शकुन्तान् नियतवतः । सम्भाविवातमा सम्भान्य भृशं श्रीतमना ८भवत ॥३९॥ नियमपूर्वक वतका पालन करनेवाले वे सम्मावितातमा

महर्पि उन पक्षियोंको इस प्रकार गया हुआ देख अपनी सिद्धि-की सम्मावना करके मन-ही-मन वहे प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ स नद्यां समुपरपृष्ट्य तर्पयित्वा इतारानम् । **उदयन्तमधादित्यसुपातिष्ठन्महातपाः** 

फिर नदीके तटपर जाकर उन महातपखी मुनिने स्तान किया और सध्या तर्पणके पश्चात् अग्निहीत्रके द्वारा अग्नि-देवको तुप्त करके उगते हुए सूर्यका उपस्थान किया ॥ ४० ॥ सम्भाव्य चटकान् मूर्धिन जाजलिर्जपतां वरः। आस्फोटयत् तथाऽऽकाशे धर्मः प्राप्तो मयेति वै॥ ४१ ॥ जय करनेवालोंमें श्रेष्ठ जाजिल अपने मस्तकपर चिडियों-

के पैदा होने और बढने आदिकी बातें याद करके अपनेको महान् धर्मात्मा समझने लगे और आकाशमें मानो ताल ठोकते हुए स्पष्ट वाणीमें बोले, मैंने धर्मको प्राप्त कर लिया ॥४१॥ अयान्तरिक्षे वागासीत् तां च ग्रश्राम जाजलिः। धर्मेण न समस्त्वं वै तुलाधारस्य जाजले ॥ ४२ ॥ वाराणस्यां महाप्राहस्तुलाधारः प्रतिष्ठितः। सोऽप्येवं नाईते वक्तं यथा त्वं भाषसे द्विज ॥ ४३ ॥

इतनेहीमे आकाशवाणी हुई--- 'जाजले ! तुम धर्ममें तुलाधारके समान नहीं हो, काशीपुरीमे महाज्ञानी तुलाधार वैश्य प्रतिष्ठित हैं। विप्रवर ! वे तुलाधार भी ऐसी वात नहीं कह शकते, जैसी तुम कह रहे हो।' जानिलने उस आकाशवाणीको सुना ॥ ४२-४३ ॥ सोऽमर्पवशमापत्रस्तुलाधारदिदक्षया

पृथिवीमचरद् राजन् यत्र सार्यगृहो सुनिः ॥ ४४ ॥ राजन् ! इसते वे अमर्पके क्शीमृत हो गये और वे तुला-धारको देखनेके लिये पृथ्वीपर विचरने लगे । जहाँ सध्या होती, यहीं वे मुनि टिक जाते थे ॥ ४४ ॥

कालेन महतागच्छत् स तु वाराणसीं पुरीम्। विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददशे सः ॥ ४५॥

इस प्रकार दीर्घकालके पक्षात् वे वाराणसी पुरीमें जा पहेंचे। वहाँ उन्होंने तुलाधारको सीदा वेचते देखा ॥ ४५ ॥ सोऽपि हरेव तं विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः। समृत्याय सुसंहएः स्नागतेनाभ्यपूजयत् ॥ ४६ ॥

विविध पदार्थोंके क्रय विक्रयंचे जीवन-निर्वाह करनेवाले तलाचार भी ब्राह्मणको आते देख तुरंत ही उठकर खड़े हो बावे और बड़े हर्पके साथ आगे बदकर उन्होंने ब्राह्मणका स्वागत-सरकार किया ॥ ४६ ॥

#### तलाधार उवाच

आयानेवासि विदितो मम ब्रह्मन् म संशयः। व्रवीमि यत् तु चचनं तच्छृणुष्व द्विजोत्तम ॥ ४७ ॥

त्रुलाधारने कहा-अहात ! आप मेरे पास आ रहे हैं। यह बात मुझे पहले ही मालम हो गयी थी। इसमें संजय नहीं है। द्विजशेष्ठ। अन जो छक्क में कहता हूँ। उसे ध्यान देकर सुनिये ॥ ४७ ॥

सागरान्यप्रमाश्रित्य तपस्तप्तं त्वया महत्। न च धर्मस्य संज्ञां त्वं पुरा वेत्य कथंचन ॥ ६८ ॥

आपने सागरके तटपर सजल प्रदेशमें रहकर वड़ी मारी तपस्या की है। परत् पहले कभी किसी तरह आपको यह बोध नहीं हुआ था कि मैं बड़ा घर्मवान् हूँ ॥ ४८॥ ततः सिद्धस्य तपसा तव विप्र शकुन्तकाः।

१. इसी अध्यायमें पहुछे अष्ट्रय भृत-पिशाचोंके द्वारा उपशुक्त बचन कहा गया है। यहाँ उसीको आकाशवाणी बतला रहे हैं।

क्षिप्रं शिरस्यजायन्त ते च सम्भावितास्त्वया ॥ ४९ ॥ विप्रवर ! जब आप तनस्यारे सिद्ध हो गये, तब पक्षियोंने

धींघ्र ही आपके विरवर अण्डे दिये और उनसे वच्चे पैदा हुए। आपने उन सबकी मलीमॉति रक्षा की ॥ ४९ ॥ जातपक्षा यदा ते च गताश्चारीमितस्ततः।

मन्यमानस्ततो धर्मे चटकप्रभवं द्विज ॥ ५०॥

ब्रह्मन् ! जब उनके पर निकल आये और वे चारा चुगनेके लिये उड़कर इधर उधर चले गये, तन उन पक्षियोंके

इति श्रीमहाभारते द्यान्तिपर्वीण मोक्षयमँपर्वीण तुलाधारजानलिसंबादे एकपष्टयधिकद्विशततमोऽध्याय.॥२६१॥ इस प्रकार श्रीमद्दामारत ज्ञान्तिपदिक अन्तर्गत मोखवर्मपर्वमें बुरुवार-जाजलि-संबादविषयक दो सी पकसटवॉ अन्तान पूरा हुआ १२६१॥

## द्विषष्टचिकद्विशततमोऽध्यायः जाजिल और तुलाधारका घर्मके विषयमें संवाद

भीष्म उवाच

इत्युक्तः स तदा तेन तुलाधारेण धीमता। प्रोवाच चचनं धीमाञ्जाजलिर्जपतां वरः॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् । उस समय बुद्धिमन द्वलाधारके इस प्रकार कहनेपर जर करनेवालोमें श्रेष्ठ प्रतिमान जाजिलेने यह बात कही ॥ १॥

जा*जलिसवाच* 

विकीणतः सर्वरसान् सर्वगन्धांध्य वाणिज। वनस्पतीनोवधीश्च तेवां मूळफळानि च ॥ २ ॥

जाजिल चोले --वैश्यपुत्र | तुम तो सब प्रकारके रसः गन्धः वनस्पतिः ओषधिः मूल और फल आदि वेचा करते हो ॥ २ ॥

अध्यगा नैष्टिकीं वृद्धि क्वतस्त्वामिद्मागतम्। पतदाचक्य में सर्व निषिलेन महामते॥ ३॥

महामते ! तुम्हे यह धर्ममे निष्ठा रखनेवाली बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ! तुम्हे यह ज्ञान कैसे सुलम हुआ ! यह सब पूर्ण-रूपसे मुझे बताओ ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

एवमुकस्त्रलाधारो बाह्मणेन यशस्त्रिना। उवाच धर्मस्समाणि वैश्यो धर्मार्थतत्त्ववित ॥ ४ ॥

भीष्मजी कहते हैं-राजन् । यशस्त्री ब्राह्मण जाजलिके इस प्रकार पूछनेपर धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले तलाधार वैश्यने उन्हे धर्म-सम्बन्धी सहम यातींको इस तरह बताना आरम्भ किया ॥ ४ ॥

त्लाधार उवाच

वेदाहं जाजले धर्म सरहस्यं सनातनम्। सर्वभूतहितं मैत्रं पुराणं यं जना विदुः॥ ५॥

तलाधार बोले-जाजले ! जो समस्त प्राणियंकि लिये हितकारी और सबके प्रति मैत्रीभावकी खापना करनेवाटा है, जिसे सब लोग पुरातन धर्मके रूपमें जानते हैं। गूढ़ रहस्यों-सहित उस सनातन धर्मका मुझे ज्ञान है ॥ ५ ॥

पाळनजनित धर्मको आप बहुत यदा मानने लगे ॥ ५०॥ स्त्रे चाचं त्वमथाश्रीपीमां प्रति ठिजसत्तम । थमपेवशमापन्नस्ततः प्राप्ती करवाणि प्रियं किं ते तद् बृहि छिजसत्तम ॥ ११ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! उसी समय मेरे नियमे आरागतानी हुई, जिसे आपने सुना और सुनते ही अपर्यंत गर्भार्य होतर आप यहाँ मेरे पास चले आये। विश्वयर | वताद्ये। म आर ग कौन सा प्रिय कार्य करूँ १॥ ५१॥

अद्रोहेणैव भूतानामलपद्रोहेण वा पुनः। या वृत्तिः स परो धर्मस्तेन जीवामि जाजले ॥ ६ ॥

जिसमें किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना पड़े शयवा कम-से-कम द्रोह करनेसे काम चल जाय, ऐसी जो जीवन गृति है। वहीं उत्तम धर्म है । जाजले | मैं उसीस जीवननिर्वाट नग्ता हैं॥ पर्यच्छन्तैः काष्ठरुणैर्मयेदं शरणं कृतम्। अलक्तं पद्मकं तुङ्गं गन्धांधोचावचांस्तथा॥ ७॥

मैंने दूसरोंके द्वारा काटे गये काठ और शाम पूर्ण यह घर तैयार किया है। अलक्तक ( बुअविशेषकी छाल ), पदक (पद्माख ): तुङ्गकाष्ठ तथा चन्द्रनादि गन्धहरू एव धन्य छोटी-यड़ी बस्तुओंको में दूसरोंते खरीदकर येचता है ॥ ०॥ रसांध्य तांस्तान विप्रपें मचवर्ज्यान् बहुनहुम् । कीत्वा वै प्रतिविकीणे परहस्तादमायया॥ ८॥

विषयें ! मेरे यहाँ मदिरा नहीं बेची जाती, उसे छोड़ार बहुत-से पीनेयोग्य रसोको दुसरींसे खरीदकर वेचना है। हाट वेचनेमे छल-कपट एव असत्यवे काम नहीं रेता ॥ ८॥

सर्वेषां यः सहिन्तरं सर्वेषां च हिते रतः। कर्मणा मनसा वाचा स धर्म वेर जाउले ॥ ९ ॥ जाजले ! जो सब जीवोका सुद्धद होता और मन गाँ।

तथा कियादारा सदा सबके हितमे लगा गहना / पर वास्तवमें धर्मको जानता है ॥ ९ ॥ नानुरुद्धये निरुध्ये या न हेप्पि न च कामये ।

समोऽहं सर्वभूतेषु पश्य मे जाजल वनम्। तुला में सर्वभृतेषु समा तिष्टति जातंत्र ॥ १०। मैं न किसीसे अनुरोध करता हैं। न दिरो र ी राग दे

और न कहीं मेरा द्वेप है। न किमीने एक रानना स हूँ। समस्त प्राणियोके प्रति मेरा नमभार है। लाङो । प मेरा बत और नियम है, इनवर हाँहवान वरी। हुने ! वीहरू सव सनुष्योंके लिये सम है—सदके लिये दरास है करें है।

## महाभारत 🥽



वैश्य तुलाधारके हारा मुनि जाजलिका सन्कार

नाहं परेषां क्रत्यानि प्रशंसामि न गईये। श्राकाशस्येचधिप्रेन्द्र पर्श्यॅल्लोकस्य चित्रताम् ॥ ११ ॥

विप्रवर ! में आकाशकी मोति अवङ्ग रहकर वगतके कार्योकी विचित्रताको देखता हुआ दूसरोके कार्योकी न तो

प्रशंसा करता हूँ और न निन्दा ही॥ ११॥

इति मां त्वं विज्ञानीहि सर्वछोकस्य जाजछे। समं मतिमतां श्रेष्ठ समछोष्टादमकाञ्चनम्॥१२॥

बुद्धिमानीमें श्रेष्ट जाजले | इस प्रकार तुम मुझे सव लोगीके प्रति समता रखनेवाला और मिष्टीके ढेले, पत्यर तथा मुवर्णको समान समझनेवाला जानो || १२ || यथान्धविधरीत्मत्ता उच्छवास्तपरमाः सदा ।

यथान्धवाधरान्मत्ता उच्छ्वासपरमाः सदा । देवैरपिहितद्वाराः सोपमा पश्यतो मम ॥ १३ ॥

जैसे अन्ये, बहरे और उन्मत्त ( पागळ ) मतुष्यः जिनके नेत्रः कान आदि द्वार देवताओंने सदाके लिये वद कर दिये हैं। सदा केवळ सांत लेते रहते हैं। मुझ द्रष्टा पुरुपकी भी वेसी ही उपमा है ( अर्थात् में देवकर भी नहीं देखताः मुनकर भी नहीं मुनता और निषयोंकी ओर मन नहीं ले बाताः केवळ सांबीहरूपे देखताः हुआ श्वास-प्रशासनात्रकी किया करता रहता हूँ ) ॥ १३॥

यथा वृद्धातुरक्रशा निःस्पृदा विषयान् प्रति । तथार्थकामभोगेषु ममापि विगता स्पृद्धा ॥ १४ ॥

जैते हृदः रोगी और दुर्बल मनुष्य विषयमोगोंकी स्पृद्धा नहीं रखतेः उसी प्रकार मेरे मनके भी घन और विषय-मोगों-की हुन्छा दूर हो गयी है ॥ १४॥

यदा चार्यं न विभेति यदा चास्माग्न विभ्यति। यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १५ ॥

ज़ यह पुरुष दुजरेखे सबभीत नहीं होता, ज़ज दूचरे प्राणी भी हससे भवभीत नहीं होते तथा ज़ज यह न तो किसी. की हच्छा रखता है और न किसीसे होष ही करता है? तब ब्रह्मावको प्रात हो जाता है ॥ १५॥

यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ १६॥

जब समस्त प्राणियोंके प्रति मन, वाणी और कियाद्वारा भी बुरे भाव नहीं होते हैं तब मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त होता है॥

न भूतो न भविष्योऽस्तिन च धर्मोऽस्तिकश्चन । थोऽभयः सर्वभूतानां स प्राप्नोत्यभयं पदम् ॥ १७ ॥

जिसका मृत या मिनक्सें कोई कार्य नहीं है तथा जिसके छिने कोई धर्म करना शेष नहीं है, साथ ही सम्पूर्ण मृतीको अभय प्रदान करना है, वही निर्मय पदको प्राप्त होता है ॥ यस्मादुद्विजते लोकः सनों मृत्युमुखादिव ।

शक्कृराद् दण्डपरुषात् स प्राप्नोति महद् भयम्॥१८॥ वैसे सब रोग मौतके सुखर्मे जानेसे दरते हैं, उसी प्रकार जिसके स्मरणमात्रते सन लोग उद्दिग्न हो उटते हैं तथा जो कटुनचन बोलनेवाला और दण्ड देनेमें कठोर है, ऐसे मनुष्य-को सहान् मयका सामना करना पड़ता है ॥ १८ ॥ यथादद् वर्तमानानां खुद्धानां पुत्रपौत्रिणाम्।

अनुवर्तामहे वृत्तमहिस्त्राणां महात्मनाम् ॥ १९ ॥ जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रीते सम्पन्न हैं, शास्त्रके अनुसार यथोचित आचरण करते हैं और किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करते हैं. उनहीं महाजाओं के वर्तावका में भी अनुसरण करता हैं ॥

प्रणष्टः शाम्बतो धर्मस्यमाचारेण मोहितः। तेन वैद्यस्तपस्यी वा वळवान् वा विमुद्धते॥ २०॥ अनाचारवे सनावनधर्म मोहयुक्त होकर नष्ट हो जाता है। उतके द्वारा विद्वान, तपस्वी तथा कामन्त्रोधको जीवनेवाळा

बब्बान् पुरुष भी मोहर्मे पड़ जाता है ॥ २० ॥ आचाराज्जाजले प्राज्ञः क्षिप्रं धर्ममधाप्रुयास् । एवं या साधुभिर्दोन्तऋरेददोहचेतसा ॥ २१ ॥

बाबले ! जो जितेन्द्रिय पुरुष अपने चित्तमें दूसरोंके
प्रति द्रोह न रखकर, इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा पालित
आन्वास्को अपने आन्तरणमे लाता है। वह विद्वान् वेदनोधित
सदान्यरका पालन करनेते शीच ही धर्मके रहस्यको जान लेता है।

नद्यां चेह यथा काष्ट्रमुझमानं यहच्छ्या। यहच्छ्येन काष्टेन सन्धि गच्छेत केनचित्॥ २२॥ तत्रापराणि दाढणि संसुट्यन्ते परस्परम्।

वन्यपदाण दाखाण सस्टब्यन्त परस्परम्। चुणकाष्ट्रकरीपाणि कदाचिन्न समीक्षया॥२३॥

कैते यहाँ नदीकी धारामें दैवेक्छाते बहता हुआ काठ अकस्मात् किवी दूधरे काठने उनुक्त हो जाता है। फिर वहाँ दूखरेन्द्र्यरे काछ। तिनके, छोटी छोटी छकहियाँ और सुति गोवर भी आकर एक दूखरेले छुड़ जाते हैं। परंतु हन सनका वह खयोग आकस्मिक ही होता है। तमझ-बूहकर नहीं (इसी प्रकार सवारके प्राणियोंके भी परस्पर संयोग-वियोग होते रहते हैं। ॥ २२-२३॥

यसान्नोद्विनते भूतं जातु किंचित् कथंचन । यभयं सर्वभृतेभ्यः स प्राप्नोति सदा मुने ॥ २४ ॥

सुने ! जिससे कोई भी प्राणी कभी किसी तरह भी उद्वित्र नहीं होताः वह सदा सम्पूर्ण भूतीते अभय प्राप्त कर केता है ॥ यस्माद्विद्वाते विद्वान् सर्वक्रोको वृकादिव । क्रोशतस्तीरमासाद्य यथा सर्वे जलेक्सराः ॥ २५ ॥ स भयं सर्वमूतिभ्यः सम्प्रामोति महामते ।

महामते ! विद्रन् ! जैसे नदीके तीरपर आकर कोछाइछ करनेवाले मनुष्यके इरसे धभी जल्चर जन्तु मयके मारे छिप बाते हैं तथा जिस प्रकार मेडियेको रेखकर सभी यर्ग उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हैं, उसे भी सम्पूर्ण प्राणियीं भय प्राप्त होता है !! रूप !! **प्**वमेवायमाचारः प्रादुर्भृतो यतस्तनः । सहायवान् द्रव्यवान् यः सुभगोऽथपरस्तथा ॥ २६ ॥

इस प्रकार यह अभयदानरूप आचार प्रकट हुआ है। जो सभी उपायोंसे साध्य है—डैसे वने देसे इमका पालन करना चाहिये । जो इसे आचरणमे छाता है वह सहायवान, द्रव्यवान्, सौभाग्यञाली तथा श्रेष्ठ समझा जाता है ॥ २६ ॥ ततस्तानेव कवयः शास्त्रेपु प्रवदन्त्यत्। कीर्त्यर्थमतपद्रतलेखाः प्रदेवः कत्स्वविर्णागः ॥ २/०॥

अतः जो अभवदान देनेमे समर्थ होते हैं। उन्हींको विद्वान पुरुष शास्त्रोंने श्रेष्ठ चताते हैं। उनमेरे जो बहिर्मुख होकर अपने हृदयमे क्षणभद्भर विषय-सर्खोकी इच्छा रखते हैं। वे तो कीर्ति और मान-बडाईके लिये ही अभयदानरूप व्रतका पालन करते हैं: परत जो पद या प्रवीण पुरुष हैं। वे पूर्णस्वरूप परमहाकी प्राप्तिके लिये ही इस नतका आश्रय लेते हैं ॥२७॥ चाक्यैः प्रकाश्चितैस्तथा । កហិស្រវានជាកិន្តរ प्राप्नोत्यभयदानस्य यद् यत् फलमिहार्नुते ॥ २८ ॥ तपः यज्ञः दान और शान-सम्बन्धी उपदेशके द्वारा

मनध्य यहाँ जो-जो फल प्राप्त करता है। वह सब उसे केवल अभय-दानसे मिल जाता है।। २८॥ होके यः सर्वभतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम् । स सर्वयश्चेरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम् ॥ २९ ॥

को जगतमे सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयकी दक्षिणा देता है। वह मानो समसा यज्ञोंका अनुष्ठान कर छेता है तथा उसे भी सब ओरसे अभय-दान प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ न भ्तानामहिसाया ज्यायान् धर्मोऽस्ति कश्चन। यसान्नोद्विजते भूतं जातु किचित् कथंचन। सोऽभयं सर्वभूतेभ्यः सम्माप्तोति महासूने ॥ ३०॥ प्राणियोंकी हिसा न करनेसे जिस धर्मकी सिद्धि होती है।

उससे बढकर महान् धर्म कोई नहीं है। महासुने। जिससे करी कोई भी प्राणी किसी तरह उदिग्न नहीं होता। वह भी सम्पर्ग प्राणियोंसे अभय प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥

यसाद्द्विजते छोकः सर्पाद् वेशमगतादिव। न स धर्ममवाप्नोति इहलोके परत्र च॥३१॥ घरके मीतर रहनेवाले सर्वके समान जिस पुरुषसे सव

लोग मयभीत रहते हैं। वह इहलोक और परलोकमें भी कमी

धर्मके फलको नहीं पाता ॥ ३१ ॥

सर्वभूतातमभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः । देवाऽपि मार्गे मुहान्ति अपदस्य पदैपिणः ॥ ३२ ॥ जो समस्त प्राणियोका आत्मा हो गया है और सम्पूर्ण

भूतोंको अपनेसे अभिन्न देखता है। उसे किसी विशेष खानकी प्राप्ति नहीं होती। वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। उनके पदिचह-की खोज करनेवाले देवता भी उम ज्ञानी पुरुपके मार्गके

विषयमें मोहित हो लगे हैं-उमही गतिए पता नर्भ पंहें है। दानं भृताभयस्याहः सर्वदानभ्य उत्तमम्। वर्षामि ते सत्यमिदं श्रद्धधस च जाजंर ॥ ३३ ॥

प्राणियोको अभयदान देना गर दानीने उनम दास गया है। जाजले । से तुमने यू सभी बात परता है। तुम इसर विश्वास करो ॥ ३३ ॥

स एव सुभगो भूत्वा पुनर्भवति दुर्भगः। न्यापित कर्मणां ह्या जुगुप्सन्ति जनाः सदा ॥ ३४॥

जो स्वर्गादिकी कामना करके धर्मकार्य करते हैं, है ही खर्गादि फलेको पाकर सौमान्यवान कहलाते हैं। फिर ने ही पुण्यक्षीण होनेके पश्चात का स्वर्गंधे नीने गिरते हैं। तद द्धर्मांग्यसे दृषित माने जाते हैं। इस प्रकार कर्मोरा विनाश देखकर वित्र पुरुष सदा ही सराम गर्मेंगी निन्दा करते हैं ॥ ३४ ॥

अकारणो हि नैवास्ति धर्मः सहमो हि जाजले। धर्मप्रवचनं भूतभन्यार्थमेवेह कतम् ॥ ३५॥ जाबले | कोई भी धर्म निष्प्रयोजन या निष्कल नहीं

है। उसका स्वरूप आयन्त स्ट्रम है। स्वर्ग या अणकी प्राप्तिके छिये ही यहाँ धर्मकी व्याख्या की गरी है ॥ ३५ ॥ सुक्ष्मत्वाच स विज्ञातं शक्यते यहुनितयः। चान्याताचारानववुध्यते ॥ ३६॥ **उपलभ्यान्त**रा

धर्मका स्वरूप अत्यन्त सहय होनेके कारण वह गरही समझमें नहीं आ सकता। क्षोंकि उसके नारपको छितानेवारी बहत-सी बातें हैं। बीच बीचमे विभिन्न सर्प्रमोंने आचारीने देखकर मनुष्य वास्तविक धर्मका ज्ञान प्राप्त करता है ॥३६॥ ये च व्छिन्दन्ति प्रपणान् ये च भिन्दन्ति नस्तकान् । वहन्ति सहतो भारान् वध्ननित दमयन्ति च ॥ ३७ ॥ हत्वा सत्त्वानि खादन्ति तान् कथं न त्रिगर्हस। मानुषा मानुषानेच दासभावेन भुवते ॥ ३८ ॥

जो लोग वैलॉको यधिया करके वॉबते-नावते उने भारी बोझ दुव्यते और उनका इमन करके उन्हें नाकार निकालते हैं। जो कितने ही जीबोफो मारहर या उने हैं। मनुष्य होकर मनुष्योको दास यनागर और उनके परि करा फल आप भोगते हैं। उनकी तुम निन्दा प्यो नर्रा परते हो ॥ वधवन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्। यात्मनश्चापि जानाति यद् दुःगं चघवन्यंन ॥ ३९ ६

जी स्रोग बच और बन्धनसी दशामे अपने हैं। हिन्सी हर होता है। इस बातको अनने रे तो भी दूसरोगी बार जन और कैदके करमे टालनर उनमे हिन गर नाम चर्न है उनकी निन्दा तुम क्या नहीं प्रगते हो ! ॥ ३९ ॥ पञ्चेन्द्रियेष भृतेषु सर्व वसति हैवतम्।

वादित्यथन्द्रमा वायुर्वहा। प्राणः शतुर्यमः ॥ ४० ।

तानि जीवानि विक्रीय का सृतेषु विचारणा।

पॉच इन्द्रियोंबाले समस्त प्राणिगोंमे सुर्रं, चन्द्र, बायुः ब्रह्मा, प्राण, यञ्च और यमराज—इन तम देवताओंका निवास है, जो उन्हें जीते-जी वेचकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधर्मकी प्राप्ति होती है। फिर मृत जीवोंका विकय करने-बालोंके विषयमे तो कहा ही क्या जाय १॥ ४०३॥ अजोऽन्निर्वकणों मेषः सुर्योऽश्यः पूथिवी विराद्॥ ४१॥ श्रेतुर्वत्स्थ्य सोमो वे विक्तियैतका सिष्यति।

वकरा अभिकाः, भेड़ वरणकाः, वोड़ा सूर्यका और प्रच्यो विराद्का रूप है तथा गाय और वर्लड चन्द्रमाके स्वरूप हैं, इनको वेचनेचे कत्याणकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४९६ ॥ का तैले का घृते ब्रह्मन् मधुन्यप्योवधेषु वा ॥ ४२ ॥ अद्देशमशके देशे सुखसंवर्धितान् पशुन् । तांश्च मातुः व्रियाञ्चानकाकम्य बहुधा नराः ॥ ४३ ॥ यहुदंशाकुलान् देशान् नयन्ति बहुकर्दमान् । वाहसम्पीहिता धुर्याः सीदन्त्यविधिना परे ॥ ४४ ॥

किंद्र बसन् । तेल, घी, गह्द और दवाओं की दिक्री करनेंमें क्या हानि है, बहुतन्ते मनुष्य तो दंग और मच्छरेंसि रित देशमें उसन्न और मुख्ये पछे हुए पश्चमंत्रों यह जानते हुए भी कि ये अपनी माताओं ने बहुत प्रिय हैं और इनके विद्युहनेते उन्हें बहुत कप्ट होगा, जबरदस्ती आक्रमण करके ऐसे देशोंमें के जाते हैं जहाँ दग, मन्छर और कीचड़की अधिकता होती है। कितने ही शेष्ट्र क्षेत्रेन्छले पश्च मारी मारले पीड़ित हां लोगोंद्वारा अनुचित रूपसे सताये जाते है। न मन्ये भूणहत्यापि विशिष्टा तेन कर्मणा। इति साध्वति मन्यन्ते सास् स्वित्र स्वार्यकारा। ४५ ॥

में समझता हूं कि उस कूर कमेरी वदकर भ्रूणहत्याका पाप भी नहीं है। कुछ लोग खेतीको अच्छा मानते हैं, परतु वह इति भी अत्यन्त कठोर है॥ ४५॥ भूमि भूमिश्रयांश्चेव हन्ति काष्टमयोमुखम्। तथैवानद्वही युक्तान् समयेक्षस्य जाजले॥ ४६॥

जाजले । जिसके सुखपर फाल जुड़ा हुआ है, वह हल पृथ्वीको पीढ़ा देता है और उसके भीतर रहनेवाले जीवोंका भी वध कर डालता है और उसमें जो बैल बोते जाते हैं, उनकी दुर्दशापर भी दृष्टिपात करो ॥ ४६ ॥

अन्या इति गर्वा नाम क एता हन्तुमहीते। महचकाराकुश्रुष्ठं वृषंगां वाऽऽस्त्रेत् तुयः॥ ४७॥

श्रुतिमें गौओंको अध्या ( अवध्य ) कहा गया है, फिर कौन उन्हें मारनेका विचार करेगा है जो पुरुप गाथ और बैठोंको मारता है, वह महान् पाप करता है ॥ ४७ ॥ भ्रूपयो यतयो होतबहुषे प्रत्यवेदयन् । गां मातरं चाप्यवधीर्धुषमं च प्रजापतिम् ॥ ४८ ॥ अकार्यं नहुपाकार्पीर्लेफ्यामस्त्वतस्त्रते व्यथाम् । इतं चैकं च रोगाणां सर्वमूतेष्वपातयन् ॥ ४९ ॥ भ्रूपयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । भ्रूणहं नहुषं त्वाहुनं ते होध्यामहे हविः ॥ ५० ॥

एक समयकी बात है। ऋषियों और यतियोंने राजा
नहुपके पास जाकर नियेदन किया कि तुपने माता गौ और
प्रजापति वृपमका वच किया है। नहुप । यह दुम्हारे द्वारा न
करनेयोग्य पापकर्म किया गया है। दुम्हारे इस कुकृत्यके कारण
हम सब लोगोंको बड़ी व्यथा हो रही है। जानले । ऐसा कहकर नहुपके द्वारा प्रशंकित उन महामाग ऋषियोंने पापको
एक सौ एक रोगोंके रुपमे परिणत करके समस्त प्राणियोंपर
बाल दिया। राजा नहुपको अूणहत्यारा यताया और स्पष्ट कह
दिया कि हमलोग तुम्हारे यत्रमे हविष्यकी आहुति नहीं देंगो।
इस्युक्तवा ते महातमालः सर्वे तस्वार्थव्यिताः।

ऋषयो यतयः शान्तास्तपसा प्रत्यवेदयन् ॥ ५१ ॥ ऐवा कहकर उन समस्त तत्वार्थदर्शी महात्माओंने

र्या कश्कर उन समक्षा तरवायद्शा महासाआन तपस्या (ध्यान) द्वारा सारी वार्ते जान क्षे और महुषके अञ्चनवश वह पाप होनेके कारण उन्हें निर्दोल पाकर वे सुब ऋषि और यति शान्त हो गये॥ ५१॥

ईंडशानशिवान् घोरानाचारानिह जाजले । केवळाचरितत्वात् तु निपुणो नाववुद्धयसे ॥ ५२ ॥

जानले । इस तरहके अमझजनारी और भयंकर आचार इस जगतमे बहुत-से भवलित हैं। केवल इसलिये कि अमुक कर्म पूर्वजोदारा भी किया गया है। तुम चतुर होते हुए भी उसकी बुराईपर ध्यान नहीं देते ॥ ५२॥

कारणाद् धर्ममन्बिच्छेत्र लोकचरितं चरेत्। यो हन्याद् यद्म मां स्तौति तत्रापि १२ ग्रु जाजले ॥ ५३ ॥ समौ ताविष में स्यातां न हि मेऽस्ति प्रियाप्रियम्। पतदीहराकं धर्मे प्रशंसन्ति मनीषिणः॥ ५४ ॥

इस कर्मका हेतु या परिणाम क्या है १ इसपर विचार करके ही तुम्हें किसी भी धर्मको स्वीकार करना चाहिये। छोगोंने किया है या कर रहे हैं। यह जानकर जनका जन्धा तुकरण नहीं करना चाहिये। जाजळे। अब में अपने विषयमें कुछ निवेदन करता हूं। उसे हुनों। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशचा करता है। वे रोनों ही मेरे छिये बरावर हैं। उनमेंसे कोई भी मेरे छिये प्रया अपिय नहीं है। मनीवी पुरुष ऐसे ही धर्मकी प्रशसा करते हैं। १३-५४॥

उपपत्त्या हि सम्पन्नो यतिभिश्चैव सेव्यते।

सततं धर्मशिक्षेध्यः निपुणेत्तोपळदिताः ॥ ५५॥ तथा घर्मात्मा मनुष्ण अच्छी तरह विचारकर मदा एमं घर्म यही युक्तिसगत है, यति भी इसीका सेवन करते हैं का अनुष्ठान करते हैं ॥ ५५॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विण मोक्षधर्मपर्विण सुळ्यास्त्राज्ञिक्षसवारे दिएएयधिकद्विशततमोऽऽरायः ॥ २६२॥ इत प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्भत मोक्षवर्मपर्वम तुरावार और आजिका संवादिक्यर दी ही वाहरुकों अध्याप पूरा हुआ ॥ २६२॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है छोक मिलाकर हुल ५५६ रहीक हैं )

## त्रिषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः

जाजिको तुलाधारका आत्मयज्ञविषयक धर्मका उपदेश

जा जिल्हाच

भयं प्रवर्तितो धर्मस्तुलां धारयता त्वया। सर्गेद्वारं च प्रति च भृतानामबरोत्स्यते ॥ १॥

जाजिलने कहा- विश्वक् महोदय । तुम हाथमें तराजू हैकर सौदा तीखते हुए जिस धर्मका उपदेग करते हो, उससे तो स्वर्गका दरवाजा ही बद किये देते हो और प्राणियोंकी जीविकाहित्तमें भी क्वाबट पैदा करते हो ॥ १॥

कृष्या ह्यानं प्रभवति ततस्वमपि जीवसि । पशुभिद्योषधीभिद्य मत्यो जीवन्ति वाणिज ॥ २ ॥

बेश्वपुत्र | दुग्हे साल्यम होना चाहिये कि खेतीते ही जल पैदा होता है। जितने द्वम भी जी रहे हो । अत्र और पद्माजाँवे ही सनुष्यका जीवन-निर्वाह होता है ॥ र ॥ सतो यद्याः प्रभवति नास्तिक्यमणि जलपस्ति ।

न हि वर्तेद्यं लोको वार्तामुत्युज्य केवलाम् ॥ ३ ॥ उन्हींसे यक्कार्यं स्टब्स्ट होता है । तुम तो नास्तिकताकी भी वार्ते करते हो । यदि पञ्चलॉके कष्टका ख्याट करके खेती खादि हत्त्रियोका त्याग कर दिया जाया तो इव स्टब्स्ट जीवन ही समाम हो जायगा ॥ ३ ॥

तुलाघार उवाच

वस्यामि जाजले वृत्ति नास्मि ब्राह्मण नास्तिकः। न यद्यं च विनिन्दामि यज्ञवित् तु सुदुर्लभः॥ ४ ॥

वुळाधारने कहा—जाजले ! में तुग्हें हिंचातिरिका जीविका मृति यतार्जेगा । ब्राह्मणदेव ! में नास्तिक नहीं हूं और न यजकी ही निन्दा करता हूं। परंद्व यजके यवार्थ स्वरूपको समझनेवाला पुरूप अत्यन्त दुर्जभ है ॥ ४ ॥ नमो ब्राह्मणयक्षाय ये च यज्ञविद्दो जनाः । स्वयन्त्रं ब्राह्मणा हित्वा क्षत्रव्यक्षित्राः॥ ५ ॥ ५ ॥

विम् । ब्राह्मणोके किये जिस यक्तका विधान है। उसको तो में नमस्कार करता हूँ और जो छोग उस यजको ठीक-टीक जानते हैं। उनके चरणोंमें भी मस्तक शुकाता हूँ। कितु खेद है। इस समय ब्राह्मणछोग अपने यक्तक परित्याग करके श्रित्रयोजित यजीके अनुशानमें प्रकृत हो रहे हैं। ५॥ छुक्धेवित्तर्यर्थेक्षम् नास्तिक्तेः सम्प्रवर्तितम्। वेदचादानिविद्याय सत्याभासमिवानृतम् ॥ ६ ॥ वदान् । धन कमानेके प्रयत्नमें स्त्रो हुए बहुतने होती

और नाहिक पुरुपोने वैदिक बचनों का तारायं न वमहारर सत्य-चे प्रतीव होनेवाले मिच्या वजीं का प्रवार कर दिया है।। ६॥ इदं देयमिदं देयमिति चायं प्रशस्त्रते ।

हर्षे देवमिर्व देवमिर्व चार्यं प्रशस्त्रते। अतः स्तैन्यं प्रभवति विकर्माणि च जाजले॥ ७॥

जाज । श्रुवियों और स्मृतियोंमें कहा गया है कि
अमुक कर्मके लिये यह दक्षिणा देनी चाहिये, वह दिनमा
देनी चाहिये, उनके अनुनार वैधी दक्षिणा देनेथे भी यह
यम श्रेष्ठ भाना जाता है। अन्यया शक्ति रहते हुए यदि यम
कर्ताने कोभ दिखावा तो उनको चोरी करनेत पान पत्र है और उन कर्ममें भी विपतिता आ जाती है।। ७।।
यदेच सुकूर्त हच्ये तेन नुष्यन्ति देवताः।
नमस्कारण हचिया खाष्यायैरीपयेस्त्या।। ८॥
प्रजा स्याद देचतानां हि यथा शास्त्रान्दर्शनम्।।

हाम फर्में हारा जित हानिष्यका तप्रद हिया जाता है, उसीके होमले देवता संतुष्ट होते हैं। शास्त्र क्ष्मतानुसर नामस्कार, स्वाध्याय, थी और अन्म—्न वपके द्वारा देवताओंकी पूजा हो सकती है।। ८१।।

इष्टापूर्ताद्साधूनां विगुणा जायते प्रजा॥ ९॥

को लोग कामनाके वधीभृत होकर वन करते। तान्य खुदवाने वा वागिन लगवाने है। उन (गडामनार खुक) अवाद्य पुरुषोंने उन्होंके बमान गुणरीन मनन उत्पन्न होती है॥ ९॥

लुब्धेम्यो जायते लुब्धः समेभ्यो जायते समः। यजमाना यथाऽ ऽत्मानमृत्विजन्त्रतया प्रजाः॥ १०॥

होमी पुरुषोगे लोभीश जन्म होता है और गनदरी पुरुषोगे समदर्शी पुत्र उत्पन्न होता है। यन्यान और महित्व सर्व भैने होने हैं। उनशीमना भी बैनी हो मिले हैं। यजात प्रजा प्रभवति नभसोऽस्म ह्वामस्म । यन्त्री प्रास्ताहृतिवैक्षमाहित्यमुपनस्कृति ॥ ११ : व्यक्तिस्वाह्यमें सुष्टिर्युष्टेश्न तनः प्रजाः। निम प्रभार आकागते निर्मल जलकी वर्षो होती है उदी
प्रकार श्रव भावते किये हुए यजते योग्य प्रजाकी उत्पत्ति
होती है। विप्रवर । अन्तियं हाळी हुई आहुति वर्षमण्डलको
प्रात होती है, सूर्यसे जलकी दृष्टि होती है, दृष्टिले अन्न
वपजता है और अन्नते सम्पूर्ण प्रचा जन्म तथा जीवन
धारण करती है॥ ११%॥

तसात् सुनिष्टिताः पूर्वे सर्वान् कार्माश्च छेभिरे ॥ १२ ॥ अक्रुप्पच्या पृथिची आशीभिर्वारुधोऽभवन् ।

पहलेके लोग कर्तत्य समझकर यगमें श्रदापूर्वक प्रश्च होते ये और उस यगसे उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ स्वतः पूर्ण हो जासो थाँ। एव्योसे विमा जोते-गोवे ही काफी अन्न पेरा होता तथा जगत्की भव्यांके विये उनके श्रम सकरमें ही बुओं और लताओंमें फल पूल लगते थे॥ १२ई॥ न ते यहिष्यात्मसु घा फल प्रश्चित्त किंचन॥ १६॥ शङ्कमानाः फल यके ये यजेरन, क्यंचन। जायन्तेऽसाधवो धर्ता लब्धा विचाययोजनाः॥ १४॥

वे यजींमे अपने किये कियी फलकी और दृष्टि नहीं रखते ये। जो मनुष्य यजि कोई फल मिलता है या नहीं; इस प्रकारका रहे सनमें लेकर कियी तरह यजींमें प्रवृत्त होते हैं, वे धन चाहनेवाले लोगी, धूर्त और दृष्ट होते हैं। ११-१४॥ स सा पायक्रतां लोकान्य राच्छे र्युप्त भूमें पार ॥ १५॥ प्रमाणमनमाणेन या कुर्योद्युमं नरः॥ १५॥ पापारमा सो प्रकृतक्षाः स्वैतेष्ठ द्विजीसम।

दिजनेड । जो मनुष्य प्रमाणभूत वेदको अपने अपा-माणिक कुतर्कदारा अमङ्गलकारी विद्र करता है। उस-फी शुद्धि शुद्ध नहीं है। उसका मन चदा यहाँ पार्तोमें ही छगा रहता है और वह अपने अग्रुप कर्मके कारण पापा-चारियों-के लोकों ( नरकों ) में ही जाता है ॥ १५६ ॥ कर्तृब्यमिति कर्तब्यं वेत्ति चै बाह्मणी अयम्॥ १६॥

ब्रह्मेंच वर्तते होके नेच कर्त्वव्यतां पुनः।
जो करने योग्य कर्मोको अपना कर्तव्य समझता है
और उत्तका पालन न होनेपर मय मानता है, जिमकी
हिंग्में (भृतिक्ष्, हिक्य, मन्त्र और अपिन आदि)
स्व दुछ ब्रह्म ही है तथा जो किसी भी कर्तव्यको
अपना नहीं मानता—कर्तापनका अभिमान नहीं रखता बही
सचा ब्राह्मण है॥ १६६ ॥

विगुणं च पुनः कर्म स्याय इत्यनुशुश्रम ॥ १७ ॥ सर्वभृतोपद्यातथ्य फलभावे च संयमः।

हमने सुना है कि यदि कर्ममें किसी प्रकारकी चुटि हो जाने के कारण वह गुणहीन हो जाय तो भी यदि वह निप्कामभावने किया जा रहा है तो श्रेट ही है अर्थात् बह पत्थाण नारी ही रोता है। निष्कामभावते किये जानेवाळे

कर्ममें यदि कुचे आदि अपिवत्र पशुओंके हारा स्पर्ध हो जानेवे कोई वाधा मी आ जाय तथापि वह कर्म नष्ट नहीं होता, वह श्रेष्ठतम ही माना जाता है, अतः प्रत्येक कर्ममें फलकी भावना या कामनापर सवम—नियन्त्रण रखना आवस्यक है ॥ १७ई ॥ सत्ययक्षा दमयक्षा अर्थेजुङधार्थत्वसयः॥ १८॥ उत्पन्तत्यागिनः सर्घे जना आसन्नमत्सराः।

प्राचीन कालके ब्राह्मण सत्यमाषण और इन्द्रियमंयम-रूप यक्का अनुष्ठान करते थे। वे परम पुरुषार्थ (मोक्ष) के प्रति स्रोम रखते थे, उन्हें स्त्रीक्षक धनकी प्यास नहीं रहती थी, वे उस ओरते सदा तुस रहते थे। वे सब लोग प्राप्त चत्तुका त्याग करनेवाले और ईष्यां-द्वेषचे रहित थे॥ क्षेत्रक्षेत्रधतस्वज्ञाः स्वयक्षपरिनिष्ठिताः॥ १९ ॥ ब्राह्मं वेदमधीयन्तरस्तोषयन्त्यपरानिषि ।

वे क्षेत्र ( इारीर ) और क्षेत्रन ( आत्मा ) के तत्त्वको जाननेवाले और आत्मयन-परायण थे । उपनिषदींके अध्ययनमें तत्पर रहते तथा स्वय सतुष्ट हो कर दूसरींको भी सत्तोष देते थे ॥ १९५ ॥

अखिलं दैवतं सर्वे ब्रह्म ब्रह्मणि संश्रितम् ॥ २० ॥ तुष्यन्ति तृष्यतो देवास्त्रप्तास्त्रप्तस्य जाजले ।

वहा सर्वस्वरूप है, सम्पूर्ण देवता उत्तीके रूप हैं, वह वहावेता ब्राह्मणके मीतर विराजमान है। इस्तिये जानके ! इसके तृप्त होनेगर सम्पूर्ण देवता तृप्त एव संतुष्ट हो जाते हैं।। यथा सर्वरसेस्तृसो नाभिनन्दति किंचन ॥ २१॥ तथा प्रज्ञानतृप्तस्य नित्यतृप्तिः सुखोदया।

नैते सब प्रकारके रसोंदे तुस हुआ मनुष्य किसी भी रषका व्यभिनन्दन नहीं करता, उसी प्रकार जो ज्ञानानन्दसे परितृत है, उसे व्यक्षय सुख देनेवाली नित्य तृशिवनी रहती है।। धर्माधारा धर्मसुखाः इत्स्वन्यवस्तितास्तथा।। २२॥ अस्ति नस्तरवतो भूय इति प्राइस्त्ववेक्षते।

हममेरे बहुत छोग ऐसे हैं। जिनका धर्म ही आधार है। जो घर्ममें ही युख मानते हैं तथा जिन्होंने स्पूर्ण कर्तव्य-व्यक्तव्यका निश्चय कर छिया है, परंतु हमछोगोंका जो ययार्थकर है। उसकी अपेक्षा बहुत महान् और व्यापक परमात्मा स्वीत्र सर्वातमा रूपसे विराजमान है—ऐसा ज्ञानी पुरुष देखता है॥ २२६॥

श्रानविश्वातिनः केचित् एरं पारं तितीर्पनः ॥ २३ ॥ वर्तीव पुण्यदं पुण्याभिजनसंहितम् । यत्र गत्या नशोचन्ति न च्यवन्ति च्यथन्ति च॥ २४ ॥

भवनागरसे पार उतरनेकी इच्छावाले कोई-कोई जान-विज्ञनसम्पन्न महात्मा पुरुप ही अत्यन्त पवित्र और पुण्यात्माओरे वेबित पुण्यत्यक ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। जहाँ जाकर वे न तो शोक करते हैं, न यहाँसे नीचे गिरते हैं और न मनमे किसी प्रकारकी व्यथाका ही अनुभव करते हैं॥ २३-२४॥

ते तु तद् ब्रह्मणःस्थानं प्राप्तुवन्तीह् सारिवकाः।
नैव ते स्वर्गमिष्छन्ति न यजन्ति यशोधनैः॥ २५॥
सतां वत्मां चुवर्तन्ते यजन्ते चाविहिसया।
वनस्पतीनोपधीक्ष फळं मूळं च ते विदुः॥ २६॥
न चैतानृत्विजो छुन्धा याजयन्ति फळार्थनः।

वे सारिक महायुक्ष उस ब्रह्मधामको ही प्राप्त होते हैं। उनहें स्वर्गकी हच्छा नहीं होती। वे यदा और धनके लिये यह नहीं करते, वत्युक्षोंके मार्गपर चलते और हिंदा-रहित यशोंका अनुष्ठान करते हैं। वनस्पति, अन्न और कल-मूलको ही वे हविष्य मानते हैं। धनकी इच्छा रखनेवाले लोभी म्राहिव इनका यदा नहीं कराते हैं। १५-२६३॥ समेव चार्थ छुर्वाणा यदां चक्कः पुनर्द्विकाः॥ १७॥ परिनिष्ठितकर्माणः प्रजासुग्रहकास्यया।

ज्ञानी ब्राह्मणीने अपनेको ही यज्ञका उपकरण मानकर मानिक यज्ञका अनुष्ठान किया है। उन्होंने प्रजाहितकी कामनाये ही मानिक यज्ञका अनुष्ठान किया है।। २७६ ॥ तस्मात्तानृत्विजो लुन्धा याजयन्त्यग्रामान् नरान् २८ प्राप्येयुः प्रजाः खर्गे खध्मांचरणेन वै। इति मे वर्तते पुद्धिः समा सर्वेत्र जाज्ञले॥ २९॥

लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगोका ही यश कराते हैं। जो अशुभ ( मोक्षकी इन्छाते रहित ) होते हैं। श्रेष्ट पुरुष तो स्वधर्मका आचरण करते हुए ही प्रजाको स्वर्गमे पहुँचा देते हैं। जाकंशे ! यही सोचकर मेरी बुद्धि भी वर्षत्र समान भाव ही रखती है ॥ २८-२९॥

यानि यञ्जेष्विहेज्यन्ति सदा प्राश्चा द्विजर्षभाः । तेन ते देवयानेन पथा यान्ति महामुने ॥ ३० ॥

महामुने । श्रेष्ठ विद्वान् ब्राह्मण यदा ही जिन द्रव्योको छेकर उनका यहाँमि उपयोग करते हैं उन्हींके हारा वे दिव्य मार्गछे पुण्य छोकोंमें जाते हैं ॥ ३०॥

आवृत्तिस्तस्य चैकस्य नास्त्यावृत्तिर्मनीपिणः। उभी तौ देवयानेन गच्छतो जाजले यथा॥३१॥

जाजले ! जो कामनाओमे आवक्त है, उसी मनुष्यकी इस संसारमें पुनराइति होती है। ज्ञानीका पुनः यहाँ जन्म नहीं होता। यद्यपि दोनो दिव्यमार्गते ही पुण्यलेकोमे जाते हैं,तथापि संकल्प-मेदसे ही उनकी आहत्ति और अनाहति होती है॥ स्वयं चैपामनहुदो युज्यन्ति च वहन्ति च। स्वयमसाश्च दुद्यन्ते मनःसंकलपसिद्धिभिः॥ ३२॥

ज्ञानी महात्साओकी इच्छा होते ही उनके मानविक संकल्पकी विद्वियोके अनुसार वैछ स्वयं गाड़ीमें डुवकर उनकी गवारी टोने लगते हैं। दूव देनेवाली भीरे नार ही तब प्रकारके मनोरधोकी भितिना दुल्ध प्रवान राग्नेश स्वयं यूपानुपादाय यजनते स्वातदक्षिणः। यस्तथा भावितातमास्यात् स गामालच्युमतेति ॥ ३३ [

योगिति पुरुषों पास स्वय यमपृत उत्तिस्त हैं जोत उन्हें केर वे पर्यासदिक्षणाओं में प्रक मन्द्रिया यजन करते हैं। उनके महिल्लाके पान दिल्ला भी रक्तः उपस्थित हो जाती है। जिस्ता अन्त करण एवं प्रतार एउ प्रवें सिद्ध हो गया है। वही पृथ्वीको उपस्था पर मरना है। ओपधीभिस्तथा ब्रह्मन् यजैरस्ते न ताहशाः। इति त्यागं प्रस्कृत्य ताहशं प्रव्वीमि ते। १४॥

बहान् । इसिल्ये वे बोगमिद्र पुरुष ओपिद्रश्ने—सन् आदिके द्वारा यश्च कर सकते हैं। जो पहले इतारे अनुमन मृद्ध लोग हैं, वे उस सरहका यश्च नहीं कर महते। पर्म-फलका त्याग करनेवाले महानाओंका ऐसा अहुत भाराग्य रे, इसिल्ये मैं त्यागको आगे स्वकर तुमसे ऐसी बात कर रहा है।।

निराशिषमनारम्भं निर्नेमस्कारमस्तुतिम्। अक्षीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणं विद्वः॥३५॥

जिसके मनमें कोई कामना नहीं है, जो रिसी पारी इच्छाले कमोंका आरम्म नहीं करता, नमरकार और स्नृतिष्ठे अलग रहता है, जिसका धर्म नहीं शीण हुआ है, पर्म-नप्त शीण हो गया है, उसी पुरुपको देवतालोग मालण मानते हैं।।

न श्रावयन् न च यजन् न दद्द् त्राहणेषु च । काम्यां चुर्त्ति लिप्समानः किंगति याति जाजले । इदं तु देवतं कत्वा यथा यधमवाप्तुयात् ॥ ३६ ॥

जाजड़े ! जो झाझण वेदाचयन, यजन और झाझाँही दान देना आदि वर्णीचित कर्म नहीं करता और मनोट्ट भोग पदायोंकी लिप्सा रखता है, वह झुसित गतिको प्राम होना है। किंतु निष्काम धर्मको देवताकेसमानआरान्य मनोकेस्या समुख्य यशके यथार्थ फल-मोसको प्राप्त कर लेता है ॥३६॥

जाजिल्ह्याच

न वे मुनीनां श्रणुमः स तत्त्वं पुच्छामि ते चाणित कप्रमतत् । पूर्वे पूर्वे चास्य नावेशमाणा नातः परं तस्यप्यः स्थापयन्ति ॥ ३४ ॥

जाजलिमे पृष्टा—वैध्यप्रवर ! मैंने आस्पाणी हीनों हे समीप तुम्हारेद्वारा प्रतिपादित तत्त्वमे क्यों नहीं दुन ! सम्मवतः यह समझनेमे कठिन भी है। क्योंकि पूर्व गर्णन महीर्यने उसके जगर विद्यार विद्यार नहीं क्या है। जन्होंने विचार किया है। उन्होंने भी उत्तम होनेक भी राष्ट्र क्या है। उन्होंने भी उत्तम होनेक भी राष्ट्र क्या होनेक भी राष्ट्र क्या है। उसके होनेक भी राष्ट्र क्या है। उसके होनेक भी राष्ट्र क्या है। उसके होनेक भी राष्ट्र क्या होनेक होनेक भी राष्ट्र क्या है। उसके होनेक भी राष्ट्र क्या होनेक होने होनेक होने होनेक होने

हूं ॥ ३७ ॥

यसिन्नेवातमतीर्थे न परावः प्राप्तुयुर्मेखम् । अथ स्पकर्मणा केन चाणिज प्राप्तुयात् सुखम् ॥ ३८॥ शंस मे तन्महाप्राष्ट्र भरां वै श्रहभामि ते ।

विणकपुत्र ] यदि इत प्रकार आत्यतीर्थमे पश्च अर्थात् अशानी मानेव आत्मयज्ञकासीमाग्य नहीं पा चकते तो किछ कर्मच उन्हें खुखकी प्राप्ति हो सकती है ! यहामते ! यह बात मुझे बताओ ! मैं तुम्हारे कपनपर अधिक श्रद्धा रखता हूं ॥ तराधार उचाच

डत यक्षा उतायक्षा प्रजं नाहंत्ति ते कचित् ॥ ३९ ॥ आज्येन पयसा दक्षा पूर्णाहुत्या विशेषतः । वाळेः श्टकेण पादेन सम्भरत्येव गौर्मुबम् ॥ ४० ॥

वुष्ठाधारने कहा — महान । जिन दम्मी पुरुगोंके यह असदा आदि दोवोने कारण यश कहलनेयोग्य नहीं रह आतं वे न तो मानतिक यश्चे अधिकारी हैं और न नियासक यश्चे ही । अहाड पुरुष तो थी, दूध, दही और निशेषतः पूर्णों हतिवे ही अपना यश्च पूर्णे करते हैं । अडाडओं में जो अकम पहें , जनका यश नाय अपनी पूंछते वालोंके रवाते अध्यक्षत्रों हैं , जनका यश नाय अपनी पूंछते वालोंके रवाते अध्यक्षत्रों हैं । वेदार के प्रकृत्वले और वैरोकी धूलते ही पूर्णे कर देती है ॥ १९-४०॥ पह्नी चानेन विधिना प्रकर्गोति नियोजयम् । इसे तु दैवर्त करवा यथा यश्चमवास्त्रुयात् ॥ ४१ ॥ हति विधिने देवताके लिये भी आदि द्रव्य स्मितिक करनेके लिये अहाको ही पतनी बनावे और यश्चनी ही

देवताके समान आराध्य बनाकर यथावत् रूपसे यञ्चपुरुष भगवान विष्णुको प्राप्त करे ॥ ४१ ॥

पुरोडाशो हि सर्वेषां पश्ननां मेध्य उच्यते । सर्वो नदाःसरसत्यःसर्वेषुण्याः शिलोचयाः ॥ ४२ ॥

यञ्जविद्वित समस्त पशुओंके दुग्य आदिसे निर्मिस पुरोडाञको ही पनित्र बताया जाता है। सारी निदेशों ही सरस्वतीका रूप हैं और समस्त पर्वत ही पुण्यमय प्रदेश हैं॥

जाजळे तीर्थमात्मेव मा स्म देशातिथिर्भव । एतानीदशकान् धर्मानाचरन्निह् जाजळे ॥ ४३ ॥ कारणैर्धर्ममन्विच्छन् सळोकानाम्त्रते ग्रुभान् ।

जाजले ! यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है । आप सीर्थ-चैवनके लिये देख-देखमे मत मटकिये । जो यहाँ मेरे बताये हुए आहिंदाप्रधान धर्मोका आचरण करता है तथा विशेष कारणींचे धर्मका अनुसधान करता है, वह कल्याणकारी छोकों-को मास होता है ॥ ४३½ ॥

भीष्म उवाच

पतानीहराकान् धर्मीस्तुळाधारः मरांसति ॥ ४४ ॥ उपपस्याभिसम्पन्नान् नित्यं सद्धिनियेवितान् ॥ ४५ ॥ भीष्यजी कहते हैं—युधिक्षर | इस प्रकार हिंसा

रिटेंतः युक्तिसगत तथा श्रेष्ठ पुरुषोद्दारा सेवित धर्मोंकी ही द्रव्यथार वैश्यने सदा प्रशंसा की थी ॥ ४४-४५ ॥

इति श्रीमहासारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्सधर्मपर्वणि तुळाधारजाजिस्त्वादे त्रिष्टवधिकहिष्ठाततमोऽध्यायः ॥ २६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्भत गोक्षवर्मपर्वमें तुकाबार और जाजिक्का सनादिवश्यक दो सी तिरसञ्जों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६३ ॥

## चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

जाजलिको पक्षियोंका उपदेश

त्लाधार उवाच

सद्भिन्नं यदि वासद्भिः पन्यानमिममास्थितम् । प्रत्यक्षं क्रियतां साधु ततो ज्ञास्यस्य तद् यथा ॥ १ ॥

तुळाधारने कहा — त्रक्षत् । मैंने धर्मके जिल सार्यका दर्शन कराया है। उत्पर सकत पुरुष चळते हैं या दुर्जन १ इस मातको अच्छी तरह जॉचकर प्रत्यक्ष कर छो। तन तुम्हें इसकी यथार्यताका मान होगा ॥ १॥ पते राकुन्ता बहवः समन्ताद् विचरन्ति ह । तवीसमाहे सम्भृताः इयेनाखान्याख्य जात्तयः ॥ २॥

देखो । आकाशमें ये जो बहुतने स्थेन एव दूसरी जातियों ने पत्ती जोर विचरण कर रहे हैं, इनमें दुम्हारे विराप उत्पन्त हुए पत्नी भी हैं ॥ २ ॥ आहुर्येनान् महाश्रह्मन् विश्वभानांस्त्रतस्त्रतः । पह्येमान् हस्तपादेश्च रिरुप्टान् नेहेपु सर्वशः ॥ ३ ॥ नसन् । ये यव-तत्र घोसजॉमें शुरु रहे हैं। देखों। इन सबके हाय-पैर सिद्धुत्हकर धारीरोंने सट गये हैं। इन सबको बुळाकर पूछो ॥ २॥

सम्भावयन्ति पितरं त्वयासम्भाविताः खगाः । असंशयं पिता वै त्वं पुत्रानाहृय जाजले ॥ ४ ॥

ये पश्ची तुम्हारे द्वारा पालित और समाहत हुए हैं। अतः द्वम्हारा विताके समान सम्मान करते हैं। जाजले। इसमें चदेह नहीं कि द्वम इनके पिता ही हो। अतः इन पुत्री-को बुलाकर प्रकृत करों।। ४ ।।

भीष्म उवाच

ततो जाजिलना तेन समाहृताः पतिःत्रणः। चाचमुद्यारयन्ति स धर्मस्य यचनात् किल ॥ ५ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजत्। तदनन्तर जाजल्जि उन पक्षिमोंको बुळाया। उनका धर्मग्रुक वचन सुनकर वे पक्षी वहाँ आये और उनसे मनुष्यके समान स्पष्ट वाणीमें वोटने टगे—॥ ५॥

अर्हिसादिकतं कर्म इह चैव परत्र च। अद्यां निहन्ति वैश्वसन् साहताहन्तितं नरम्॥६॥ अर्हिण और दया आदि मावेंसे प्रेरित होकर किया

हुआ कर्म इहलोक और परलोकमें भी उत्तम फल देनेवाला है। ब्रह्मन् । यदि मनमें हिंसाकी मावना हो तो वह अद्धाका नाग कर देती है। फिर नष्ट हुई अद्धा कर्म करनेवाले इस हिंसक मनुष्यका ही सर्वनाश कर डालती है॥ ६॥

समानां अद्द्यानानां संयतानां सुचेतसाम्। कुर्वतां यहा इत्येव न यहो जातु नेष्यते॥ ७॥

ंजो हानि और लाममें समान भाव रखनेवाले अद्वालुः संयमी और शुद्ध चित्तवाले पुरुप है तथा यज्ञको कर्तव्य समझकर करते हैं, उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता ॥७॥ अद्धा चेवस्वती सेयं सूर्यस्य दुहिता द्विज । सावित्री प्रसंवित्री च वहिवाह्मससी ततः॥ ८॥

'ब्रह्मन् ! अद्धा त्र्यंश्री पुत्री है, इतिब्धे उसे वैवस्वती, सावित्री और प्रतित्री ( विश्वद्ध जन्मदायिनी ) भी कहते हैं । बाणी और मन भी अद्धार्की अपेक्षा बहिरङ्क हैं ॥ ८ ॥

चान्वृद्धं घायते श्रद्धा मनोवृद्धं च भारत । श्रद्धावृद्धं घाद्धनसी न कर्म जातुमर्हति ॥ ९ ॥

भारतनन्दन । यदि वाणीके दोवचे मन्त्रके उचारणमे मुटि रह जाय और मनकी चज्रळताके कारण इप्टरेवताका च्यान आदि कर्म सम्पन्न न हो सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह वाणी और मनके दोवको हूर करके उस कर्मकी रखा कर सकती है। परंतु यदि श्रद्धा न होनेके कारण कर्ममे जुटि रह जाय तो वाणी और मन ( मन्त्रोच्चारण और च्यान) उस कर्मनी रक्षा नहीं कर सकते ॥ ९॥

अत्र गाथा ब्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। शुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचेः॥१०॥ देवा विचममन्यन्त सद्दां यद्यकर्मणि। श्रोत्रियस्य कदर्यस्य चदार्युषः॥११॥ ग्रीमासित्वोभयं देवाः सममन्नमकत्पयन्।

इस विषयमे प्राचीन इत्तात्वोको जाननेवाले लोग ब्रह्माजी-की गायी हुई गाथाका वर्णन किया करते हैं, जो इस प्रकार है—पहले देवरालोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रतारहित श्रद्धालुके द्रव्यको यहकर्मके लिये एक-सा ही समझते ये । इसी प्रकार वे कृपण वेदयेना और महादानी सद्खोरके अन्नमे भी कोई अन्तर नहीं मानते थे । देवताओंने खूब सोच-विचार-कर दोनो प्रकारके अनोको समान निश्चित किया था । १०-११६। प्रजापतिस्तानुदाच विषमं कृतमित्युत ॥ १२ ॥ श्रद्धापूर्त बद्दान्यस्य हतमश्रद्धयेतरस् ।

्विहा एक बार यहमें प्रजातिने उनरे दर रहाती। देखकर कहा-श्वेषवाओं ! तुमने यह अनुनित शिता है। बास्तवमें उदारका अन्न उमरी श्राफे कारण पंचा है। है और कंजुसका अश्वडाके कारण अवित्व एवं रहात उमझा जाता है। ॥ १२५ ॥

भोज्यमन्नं वदान्यस्य कदर्यस्य न वार्धुपः ॥ १३ ॥ अश्रद्धधान पवैको देवानां नार्हते हविः। तस्यैवान्नं न भोकव्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ १४ ॥

्धाराश यह कि उदारका ही श्रन्न मोजन करना चारिक् कृपण, श्रीत्रिय एवं केवल सहस्रोरका नहीं। जिसमें श्रदा नहीं है, एकमान वरी देवताओंको ह्विष्य अर्थण करनेरा अधिरार नहीं रखता है। उसीका अन्न नहीं खाना चाहिये। धर्मण

पुरुष ऐसा ही मानते हैं ॥ १३-१४ ॥

अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचिनी। जहाति पापं श्रद्धावान् सर्पो जीर्णामिवत्वचम् ॥ १५॥

•अश्रद्धा धवसे वड़ा पाप है और श्रद्धा पासे छुटराज दिलानेवाली है। जैसे सॉप अपने पुरानी फॅबुलरो छोड़ देता है, उसी प्रकार श्रद्धाल पुरुष पापना परिचान कर देता है। १५॥

ज्यायसी या पवित्राणां निवृत्तिः श्रद्धवा सह । निवृत्त्तरालिदोषो यः श्रद्धावान् पृत प्य सः ॥ १६॥

्श्रद्धा होनेके साथ ही साथ पापाँवे निवृत्त हो जाना समस्त पिनताओं वे यहकर है। कितके गीरमण्यायी रोप दूर हो गये हैं। वह श्रद्धान्त पुरुष सदा पवित्र ही है॥ १६॥ किंतस्य तपसा कार्ये किं स्तेन किमात्मना। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छूदः स प्य सः॥ १७॥

ध्उते तपस्याद्वारा क्या लेना है १ आचार व्यवदार अपना आत्मिन्तनद्वारा कीन सा प्रयोजन विद्व करना है १ यह एउए श्रद्धामय है। जिसकी जैसी सास्विकी, राजनी या तामडी भदा होती है। वह वैसा सास्विक, राजन या तामस होता है ॥१ ॥ इति धर्माः समाख्यातः सिद्धिर्मार्थद्विहानिः।

वयं जिल्लासमानास्तु सम्प्रासा धर्मदर्शनात् ॥ १८॥ धर्म और अर्थका सामात्कार करनेवाले छपुरुगॅाने दनी प्रकार धर्मकी न्याख्या की है। इसलोगॅाने धर्मदर्गन नामर सुनिते जिल्लामा प्रकट करनेनर उस धर्मना रान

किया है ॥ १८ ॥ श्रद्धां कुरु महाप्राव्य ततः प्राप्त्यसि वत् परम् । श्रद्धावान्ध्रद्धधानस्य धर्मध्येव हि जाजले ।

अवतः अद्याद्दीय पवित्रकी अपेक्ष पवित्रवादीत राज्यात् । ही बात आहण करावे कोग्य है। यमी अनार हाना नेरते पा की दानी सराक्षेरामेंते वाली सराबोगका हो बात राज्यात्त वर्ष कहा है। देवल सराबोर और फेवल जुरवहा बात तो हमान्य है हो। स्वयत्भीन स्थितश्चैच गरीयातेच जाजले ॥ १९ ॥ महाज्ञानी जानछि । तुम इसपर अद्धा करो । तदनन्तर इसके अनुसार आचरण करनेसे तुम्हें प्रसम्तिकी प्राप्ति होगी। श्रद्धा करनेवाला श्रद्धाल पुरुष साक्षात् धर्मका स्वरूप है । जाजले । जो अद्वापूर्वक अपने धर्मपर स्थित है, वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है' ॥ १९ ॥

भीष्म उवाच

ततोऽचिरेण कालेन तुळाधारः स पय च। दिवं गत्वा महाप्राज्ञी विहरेतां यथासुसम् ॥ २०॥ स्वं स्वं स्थानम्पागम्य स्वकर्मफलनिर्जितम्।

भीष्मजी कहते हैं-राजन् । तदनन्तर थोडे ही समयमे तुलाधार और जाजील दोनों महाजानी पुरुष परमधाम-में जाकर अपने ग्रम कमांके फलस्वरूप अपने अपने स्थानको पाकर वहाँ सुखपूर्वक विहार करने छगे ॥ २०३ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपूर्वीण मोक्षयमपूर्वीण तुकाधारजाजिसंबादे चतुःघष्टविकहिशततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिवर्वके अन्तर्गत मोश्चयमंपर्वमे तुरु।चार-जाजिन्संबादिवयक दी सी

चौंसडवॉ अध्याय पूरा हुआ 🛭 २६४ 🛭

#### पञ्चषष्ट्यधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः राजा विचएनके द्वारा अहिंसा-धर्मकी प्रशंसा

भीष्म तथाच

अत्राप्यवाहरन्तीममितिहासं प्रातनम् । प्रजालामनुकम्पार्थ गीतं राजा विचय्तुना ॥ १ ॥

भीष्मजीने कहा--राजन्। प्राचीन कालमें राजा विचलन-ने समस्त प्राणियोपर दया करनेके छिये जो उद्गार प्रकट किया था। उस प्राचीन इतिहासका इस प्रसङ्घर्मे जानकार मनक्य खदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥

छित्रस्थूणं घृषं स्ष्टा विलायं च गवां भृशम् । गोप्रहे यहवाटस्य प्रेक्षमाणः स पार्थिवः ॥ २ ॥

एक समय किसी यजशालामें राजाने देखा कि एक बैस-की गरदन कटी हुई है और वहाँ बहुत-सी गीएँ आर्तनाद कर रही हैं। यक्कालके प्राक्तणमें कितनी ही गौदें खडी हैं। यह सब देखकर राजा बोले-॥ २ ॥

खस्ति गोभ्योऽस्तु छोकेष्र ततो निर्वचनं हतस् । हिंसायां हि प्रवृत्तायामाशीरेषा तु कल्पिता ॥ ३ ॥

'ससारमें समस्त गौओका कल्याण हो ।' जब हिंसा आरम्भ होने जा रही थी॰ उस समय उन्होंने गौओंके लिये यह शुम कामना प्रकट की और उस हिंसाका निषेष करते इए कहा--11 ३ ॥

यद्यवस्थितमर्यादेविस्हिनीस्तिकैर्नरैः संशयात्मभिरव्यक्तैहिंखा -समनुवर्णिता ॥ ४ ॥ -

एवं बहुविधार्थं च तुस्राधारेण भाषितम् ॥ २१ ॥ सम्यक् चेद्मुपालन्धो धर्मश्चोकः सनातनः।

तस्य विख्यातवीर्यस्य श्रुत्वा वाक्यानि स द्विजः॥ २२ ॥ इस प्रकार तुळाचारने नाना प्रकारके वक्तव्य विषयींसे

युक्त उत्तम माधण किया । उन्होंने सनातनधर्मका भी वर्णन किया। ब्राह्मण बाबरिने विख्यात प्रमानशाखी तुलावारके वे वन्तन सुनकर उनके इस तारायंको मलीमॉति हृदय-गम किया || २१-२२ ||

तुलाधारस्य कीन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत । प्यं बहुमतायं च तुलाधारेण भाषितम्। यथीपम्योपदेशेन कि भयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २३ ॥

कुन्तीनन्दन । तुळाधारने जो उपदेश दिया या। वह बहुजनसम्भत वर्षते युक्त था । उसे सुनकर जार्जालको परम मान्ति प्राप्त हुई । उसे ययावत् इष्टान्तपूर्वेक समझाया गया है। अब तुम और क्या सनना चाहते हो १ ॥ २३ ॥

धी धर्मकी मर्यादारे भ्रष्ट हो खुके हैं। मूर्ख हैं। नास्तिक हैं तथा जिन्हें आत्माके विषयमें सदंह है एवं जिनकी कहीं प्रसिद्धि नहीं है। ऐसे लोगोंने ही हिंसका समर्थन किया है ॥ सर्वकर्मसहिंसा हि धर्मात्मा मन्द्रविदा। कामकाराद् विहिंसन्ति चहिर्वेद्यां पशून् नराः ॥ ५ ॥ धर्मात्मा मनुने सम्पूर्ण कर्मोमें अहिसाका ही प्रतिपादन किया है । मनुष्य अपनी ही इच्छाने यजकी बाह्यवेदीपर

पद्मश्रीका बलिदान करते हैं ॥ ५ ॥

महिंसा सर्वभूतेम्यो धर्मेभ्यो ज्यायसी मता॥ ६ ॥ अतः विश पुरुपको उचित है कि वह वैदिक प्रमाणसे धर्मके सूक्ष्म खरूपका निर्णय करे । सम्पूर्ण भूतीके हिये जिन धर्मोंका विधान विया गया है। उनमे अहिंसा ही सबसे बडी मानी गयी है ॥ ६ ॥

तसात् प्रमाणवः कार्यो धर्मः सुक्ष्मो विज्ञानता ।

उपोष्य संदाितो भूत्वा हित्वा वेदकृताः श्रुतीः। आबार इत्यमाचारः क्रपणाः फलहेतवः॥ ७॥

उपवासर्वेक कठोर नियमोंका पालन करे । वेदकी फल-श्रतियोंका परित्याग कर दे अर्थात् काग्य कमोंको छोड़ दे। सकामकर्मोके आचरणको अनाचार समझकर उनमें प्रवृत्त न हो । कुपण ( क्षुद्र ) मनुष्य ही फलकी इच्छासे कर्म यदि यहांश्च त्रशंश्च यूपांश्चोहिर्य मानवाः । वृथा मांसं न सादन्ति नैष धर्मः प्रशस्तते ॥ ८ ॥

यदि कहे कि मनुष्य यूपनिमाणके उद्देश्यले जी दूध काटते और यजके उद्देश्यले पश्चयलि देकर जो माल खाते हैं। वह व्यर्थ नहीं है अपि तु धर्म ही है, तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसे धर्मकी कोई प्रशक्त नहीं करते ॥ ८॥

खुरा मतस्या मधु मांसमासवं इत्सरीदनम्। धूर्तेः प्रवर्तितं होतन्तैतद् चेदेपु करिएतम्॥ ९॥

सुरा। आखन मधुनमार और मछली तथा तिल और चावलकी खिचडी-इन मय यस्तुओंको घूतिन यसमें प्रचिति कर दिया है। वेहोंमे इनके उपयोगका विधान नहीं है ॥९॥ मानान्मोहाच लोमाच लौल्यमेतत्मकल्पितम्।

उन धूरांने अभिमानः मोह और लोमके वहीमूत होकर उन बरवुओंके प्रति अपनी यह लोखपता ही प्रकट की है |९२|| विष्णुमेवाभिजानन्ति सर्वयक्षेषु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ पायसैः सुमनोभिश्च तस्थापि यजनं स्मृतम् ।

ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यजींमें भगवान् विष्णुका ही आदर-भाव मानते हैं और खीर तथा पूछ आदिसे ही उनकी पूलाका

विधान है ॥ १०६ ॥ यशियाद्यवेव ये बुक्षा वेदेषु परिकल्पिताः ॥ १९ ॥ यज्ञापि किवित्त कर्तव्यमन्यक्षेत्रेः सुसंस्कृतम्।

थचापि किंचित् कर्तन्थमन्यचोक्षेः पुसंस्कृतम्। हो जायः जिससे वह मृत्युके अधीन न हो जाय महासस्यैः गुद्धभावैः सर्वे देवाह्मेव सत् ११२ ॥ मनुष्य करीरके नमर्थ होनेपर ही प्रमंत्र पालन कर स इति श्रीमहाभारते वान्तिपर्वणि मोक्षचर्मप्रविणि विचल्तुसीतार्या प्रवायक्ष्यिकहिताततागेऽप्यायः ॥ १६५ ॥

वेदीम जो यम-सम्बन्धी दृश मताये गये हैं। उन्होंन यहाँमें उपयोग होना चाहिये। गुद्ध आचार विकारसार महान् सन्द्युणी पुरुष अपनी विद्युद्ध मावनामें प्रोधन आर्टिक हारा उत्तम संस्कार करके जो कोई भी एक्पिय गानिय तैयार करते हैं। वह सन् देवताओंको अर्थण करनेके वोग्य ही होता है।। ११-१२॥

#### युधिष्टर उवाच

शरीरमापद्रश्चापि विवदन्त्यविहिसतः। कथं यात्रा शरीरस्य निपरम्भस्य सेत्स्यते ॥१३॥

युधिष्ठिरने पूछा—गिवामह ! को हिंगते अग्नत दूर रहनेवाळा है। उस पुस्तका शरीर और क्यांचियों परसर बिवाद करने क्यांची हैं—शायित्यों शरीरका शोगव परती हैं और शरीर आपनियोंका नास चाहता है। अतः गृत्य लिंगते भयसे कृषि आदि किसी कार्यका आरम्भ न करनेवाळे पुस्त की शरीरयात्राका निर्वाह कैसे होगा है।। १३।।

#### भीष्म उवाच

यथा शरीरं न ग्लावेन्नेयान्मृत्युवशं यथा। तथा कर्मेसु वर्तेत समर्थो धर्ममाचरेत्॥ १४॥

भीष्मकीने कहा—युधिष्ठर ! कर्मोमे इन प्रनार प्रश्च होना चाहिये। जिस्से धरीरकी क्षति स्त्रंपा धीव न हो ज्ययः जिससे यह मृत्युके अधीन न हो जायः स्पॅरिक मनुष्य शरीरके नमर्थ होनेपर ही धर्मका पालन कर स्त्रता है॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शानितवर्षेक अन्तर्गत मोक्षवर्षपर्वमें विचहनुगीताविषयक हो सौ प्रस्तवां अध्याप पृग हुण ॥ २६५ ॥

# षट्षष्टचिवकद्विशततमोऽध्यायः

महर्षि गौतम और चिरकारीका उपाख्यान-दीर्घकालतक सोच-विचारकर कार्य करनेकी प्रशंसा

#### युधिष्ठिर उवाच

कथं कार्ये परीक्षेत शीव्रं वाथ चिरेण वा । सर्वथा कार्यदुर्गेऽसिन् भवान नः परमो गुरुः॥ १ ॥

मुधिष्टिरने पूछा— िपतामह । आप मेरे परम गुरु हैं। हुपया यह बतलाइये कि यदि कभी सर्वया ऐसा कार्य उपिस्ति हो लाय, जो गुरुजर्मेकी आजाके कारण अवन्य कर्तव्य हो, परंतु हिसायुक्त होनेके कारण इन्कर एवं अनु-चित प्रतीत होता हो तो ऐसे अवसरपर उस कार्यकी परख कैसे कारी चाहिये ! उसे सीव कर डाले या देरतक उसपर विचार करता रहे॥ १॥

#### भीष्म उवाच

अञ्चान्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। चिरकारेस्तु यत् पूर्वं वृत्तमाङ्गिरसे कुले॥ २॥ भीष्मजीने कहा—चेटा ! इन विगयों जातरा लेत इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। जे परं आहुरस-कुछये उत्पन्न चिरकारीयर बीत कुछ है ॥ र ॥ चिरकारिक भट्टं ते भट्टं ते चिरकारिक । चिरकारि है मेखावी नापराध्यति कर्मसु॥ ३ ॥

ध्वरकारी । व्रम्हारा फरवाण हो । विस्तारी । वृद्धार मङ्गळ हो । विरकारी वहा वृद्धिमान् है । विरक्षारी वर्गने के पालनमें कभी अवराध नहीं करता है । १ ( यर धान वि कारीकी प्रशंक्षा करते हुए उनके विताने करों थी ) ॥ ३ ॥ विरकारी महामानी गौतमस्थाभवन् सुतः । विरेण सर्वकार्याणि विस्तृद्धार्योन् प्रयद्धते ॥ ४ १

कहते हैं। महर्षि गीतमके एक महागनी एक पा जिसका नाम या चिरकारी। यह कर्नस्य विपर्नोता अर्लनी विचार करके सारे कार्य विलम्बसे किया करता था ॥ ४॥ चिरं स चिन्तयत्यर्थोश्चिरं जाम्रचिरं खपन । चिरं कार्याभिपाँच च चिरकारी तथोच्यते॥ ५ ॥

वह सभी विषयीपर वहत देरतक विचार करता थाः चिरकालतक जागता और चिरकालतक सोता या तथा चिर-विलम्बके बाद ही कार्य पूर्ण करता था; इसलिये सब लोग

उसे चिरकारी कहने त्वे ॥ ५॥

अलसग्रहणं प्राप्तो दुर्मेधावी तथोच्यते। अनेनादीर्घदर्शिना ॥ ६ ॥ चडिलाघवयक्तेत

जो दुरतककी बाद नहीं सोच सकते, ऐसे मन्दबुद्धि मानवींने उसे आलसीकी उपाधि दे दी। उसे दुर्बंदि कहा जाने लगा ॥ ६ ॥

व्यभिचारे त कसिश्चिद व्यतिक्रस्यापरान सुतान्। पित्रोक्तः कृपितेनाथ जहीमां जनसीमिति ॥ ७ ॥

एक दिनकी बात है। गौतमने अपनी स्त्रीके द्वारा किये गये किसी व्यभिचारपर क्रिपत हो अपने दुसरे पुत्रोंको न फहकर चिरकारीते कहा-चेटा ! त अपनी इस पापिनी माताको सार हाला ॥ ७ ॥

इत्यक्त्वा स तदा वित्रो गौतमो जपतां वरः। **अविस्टर्य महाभागो वनमेव जगाम सः ॥ ८ ॥** 

उस समय बिना विचारे ही ऐसी आशा देकर लप करने-बालोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मिष्ट महाभाग गीतम वन्में चले गये ॥ ८॥ स तथेति चिरेणोक्त्वा स्त्रभावाश्चिरकारिकः। विमृश्य चिरकारित्वाचिन्तयामास वैचिरम्॥ ९॥

चिरकारीने अपने स्वभावके अनुसार देर करके कहा। 'बहुत अच्छा' । चिरकारी तो वह था ही। चिरकालतक उस यातपर विचार करता रहा || ९ ||

पितुराक्षां कथं क्रयों न हम्यां मातरं कथम्। कथं धर्मच्छलेनासिन् निमञ्जेयमसाध्वत ॥ १०॥

उसने रोचा कि भी किस उपायरी काम दें जिससे पिताकी आज्ञका पालन भी हो जाय और माताका वध भी न करना पड़े । धर्मके वहाने यह मेरे ऊपर महान संकट आ शया है। मला, अन्य अलाध पुरुषोंकी भाति मैं भी इसमें इवनेका कैंचे साहस करूँ १ ॥ १० ॥

पितुराज्ञा परो धर्मः सधर्मो माहरक्षणम् । अखतन्त्रं च पुत्रत्वं किं तु मां नानुपीडयेत् ॥ ११ ॥

धिताकी आज्ञाका पालन परम वर्म है और मालाकी रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म है। पुत्र कमी स्वतन्त्र नहीं होताः वह सदा माता-पिताके अधीन ही रहता है। अतः नया करूँ जिससे मुझे धर्मकी हानिरूप पीड़ा न हो ॥ ११॥

स्त्रियं हत्वा मातरं च को हि जात सुखी भवेत । पितरं चाप्यवद्याय कः मतिष्ठामवाप्तुयात्॥ १२॥

ग्रक तो खी-जाति। दूसरे माताका वध करके कौन पुत्र कमी भी सुखी हो सकता है ? पिताकी अवहेलना करके भी कौन प्रविधा पा सकता है ! ॥ १२ ॥

अनवज्ञा पितुर्यंका धारणं मात्रक्षणम्। यक्तसमात्रभावेती नातिवर्तेत मां कथम्॥१३॥

भिताका अनादर उचित नहीं है। साथ ही माताकी रक्षा करना भी पुत्रका घर्म है । ये दोनों ही धर्म उचित और योग्य हैं। मैं किस प्रकार इनका उल्लिखन न करूँ १ ॥ १३॥ विता हात्सानमाधने जायायां जिल्लानिति । शीलचारित्रगोत्रसा धारणार्थे कलस्य च ॥ १४ ॥

धिता स्वयं अपने शील, सदाचार, कुल और गोत्रकी रक्षाके

**क्रिये स्त्रीके गर्ममें अपना ही आधान करता और प्रत्ररूपमें** उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

सोऽहं मात्रा खयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पुनः। विहानं में कथं न स्थाद् ही बुद्ध वे वात्मसम्भवम्॥ १५॥ ·अतः मझे माता और पिता-दोनोंने ही पत्रके रूपमें

जन्म दिया है। मैं इन दोनोंको ही अपनी उत्पत्तिका कारण समझता हैं । मेरा ऐसा ही शान क्यों न सदा बना रहे ? ॥ जातकर्मणि यत प्राप्त पिता यचोपकर्मणि। पर्याप्तः स दढीकारः पितुर्गीरवनिश्चये ॥ १६॥

**'जातकर्म-संस्कार और उपलयन-संस्कारके समय पिताने** जो आशीर्वाद दिया है। वह पिताके गौरवका निश्चय करानेमें पर्यास एवं सहद प्रमाण है || १६ ||

गुरुरस्यः परो धर्मः पोषणाध्यापनान्वितः। पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुतिश्चितः ॥ १७॥

पिता भरण-पोषण करने तथा शिक्षा देनेके कारण पुत्रका प्रधान शुरू है। वह परम धर्मका साक्षात स्वरूप है। पिता जो कुछ आशा दे। उसे ही धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिये । वेदोंमें भी उसीको धर्म निश्चित किया शया है || १७ ||

प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सर्वे पुत्रस्य नै पिता। शरीरावीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति ॥ १८॥

पुत्र पिताकी सम्पूर्ण प्रीतिरूप है और पिता पुत्रका सर्वत्व है। केवल पिता ही पुत्रको देह आदि सम्पूर्ण देने योग्य वस्तुओंको देता है ॥ १८॥

तसात् पितुर्वचः कार्यं न विचार्यं कदाचन । पातकान्यपि प्यन्ते पितः शासनकारिणः ॥ १९॥

'इसिंखेये पिताके आदेशका पालन करना चाहिये। उसपर कभी कोई विचार नहीं करना चाहिये। जो पिताकी व्याचाका पावन करनेवाला है, उसके पातक भी नष्ट हो वाते हैं ॥ १९॥

भोग्ये भोज्ये प्रवचने सर्वलोकनिदर्शने।

भर्त्रा चैव समायोगे सीमन्तोश्वयने तथा ॥ २०॥

(पुत्रके भोग्य (वस्त्र आदि ), भोज्य (अन्न आदि ), प्रवचन ( वेदाध्ययन ), सम्पूर्ण लोक व्यवहारकी शिक्षा तथा गर्भाधानः पंतवन और सीमन्तोन्नयन आदि समस्त संस्कारी-के सम्पादनमे पिता ही प्रभु है ॥ २०॥

पिता धर्मः पिता खर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवताः ॥ २१ ॥

'इसलिये पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ी तपस्या है। पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २१ ॥

आशिषस्ता भजन्त्येनं परुषं प्राह यत् पिता । निष्कृतिः सर्वपापानां पिता यच्चाभिनन्दति ॥ २२ ॥

धिता पुत्रसे यदि कुछ कठोर बातें कह देता है तो वे आशीर्वाद बनकर उसे अपना लेती हैं और पिता यदि पुत्रका अभिनन्दन करता है- मीठे वचन बोलकर उसके प्रति प्यार और आदर दिखाता है तो इससे पुत्रके सम्पूर्ण पापोका

प्रायश्चित्त हो जाता है ॥ २२ ॥

मुच्यते बन्धनात् पुष्पं फलं वृक्षात् प्रमुच्यते । क्तिइयन्नपि सुतं स्नेद्धैः पिता पुत्रं न मुञ्जति ॥ २३ ॥

'फूल इंटलसे अलग हो जाता है, फल <u>वृक्ष</u>से अलग हो जाता है। परंग्र पिता कितने ही कष्टमें क्यों न हो। छाड़-प्यारंखे पाले हुए अपने पुत्रको कभी नहीं छोड़ता है अर्थात् पुत्र कभी पितासे अलग नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ पतद विचिन्तितं तावत पत्रस्य पितृगौरवम्। पिता नाल्पतरं स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम् ॥ २४ ॥ पुत्रके निकट पिताका कितना गौरव होना चाहिये।

इस बातपर पहले विचार किया है। विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हो गयी कि पिता पुत्रके लिये कोई छोटा-मोटा आश्रय नहीं है। अब मैं भाताके विषयमें सोचता हूं ॥ २४॥ यो ह्ययं मयि संघातो मत्यत्वे पाञ्चभौतिकः। अस्य मे जननी हेतुः पावकस्य यथार्यणः॥२५॥

भोरे लिये जो यह पाइवमीतिक मनुष्यश्ररीर मिला है। इसके उत्पन्न होनेमें मेरी माता ही मुख्य हेतु है । जैसे अग्नि-

के प्रकट होनेका मुख्य आधार अरणी-काष्ठ है ॥ २५॥ माता देहारणिः पंसां सर्वस्यातस्य निर्वृतिः। विपर्यये ॥ २६॥ सनाथत्वमनाथत्वं मात्लाभे

भाता मनुष्योंके शरीररूपी अग्निको प्रकट करनेवाली अरणी है। संसारके समस्त आर्त प्राणियोंको सुख और सान्त्वना प्रदान करनेवाली माता ही है। जवतक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपनेको सनाय समझता है और उसके न रहनेपर वह अनाथ हो जाता है ॥ २६ ॥

न च शोचित नाप्येनं स्थाविर्यमपकर्पति ।

श्चिया हीनोऽपि यो गेहमस्येति प्रतिपद्यते ॥ २७ ॥ भाताके रहते मनुष्यको कभी चिन्ता नहीं होती है।

बुढापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता है । जो अपनी माँहो पकारता हुआ घरमें जाता है। वह निर्धन होनेपर भी मानो माता अन्नपूर्णाके पास चला जाता है ॥ २७ ॥

पत्रपौत्रोपपन्नोऽपि जनर्नी यः समाधितः। अपि वर्षशतस्यान्ते स द्विहायनवच्चरेत ॥ २८ ॥

ध्यत्र और पौत्रोंसे सम्पन्न होनेपर भी जो अपनी माताके आश्रयमें रहता है। वह सौ वर्षकी अवस्याके बाद भी उनके पास दो वर्षके बच्चेके समान आचरण करता है ॥ २८ ॥ समर्थे वासमर्थे वा करा वाप्यकरां तथा। रक्षत्येच सुतं माता नान्यः पोष्टा विधानतः॥ २९॥ पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुर्बल हो या हर-पुर, माता

उसका पालन करती ही है । माताके सिवा दूसरा कोई विधि-पूर्वक पुत्रका पालन-पोपण नहीं कर सकता ॥ २९ ॥ तदा स बुद्धो भवति तदा भवति दुःवितः। तदा शून्यं जगत् तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥ ३० ॥

·जब माताचे विछोह हो बाता है। उसी समय मनुप्य अपनेको बुखा समझने लगता है। दुखी हो जाता है और उसके लिये सारा संसार खना प्रतीत होने लगता है ॥ ३० ॥

नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मात्रसमं त्राणं नास्ति मात्रसमा प्रिया ॥ ३१ ॥ भ्माताके समान दूसरी कोई छाया नहीं है अर्थात् माता-

की छत्रछायामें जो सुख है, वह कहीं नहीं है। माताके तुत्र दूसरा सहारा नहीं है। माताके सदश अन्य कोई रक्षक नहीं है तथा बच्चेके लिये माके समान दूसरी कोई प्रिय बख

नहीं है ॥ ३१ ॥ कुक्षिसंधारणाद् धात्री जननाजननी समृता।

अङ्गानां वर्धनाद्म्या चीरस्त्वेन वीरस्ः॥३२॥ ·बह गर्भाशयमें धारण करनेके कारण घात्री। रूप

देनेके कारण जननी, शिशुका अङ्गवर्धन (पाटन-पोप्त) करनेसे अस्या तथा वीर-सतानका प्रसव करनेके वारन वीरय

कही गयी है ॥ ३२ ॥ शिशोः गुश्रूषणाच्छुश्रूमीता टेहमनन्तरम्। चेतनावान् नरो हन्याद्यस्य नासुषिरं शिरः ॥ ३३ ॥

व्वह शिशुकी शुश्रुपा करके शुश्रु नाम घारण करती है। माता अपना निकटतम गरीर है ! जिसका मिलक विचार श्रून्य नहीं हो गया है। ऐसा कोई सचेतन मतुष्य कभी अग्नी

माताकी इत्या नहीं कर सकता ॥ ३३ ॥ द्म्पत्योः प्राणसंद्रेलेषे योऽभिसंधिः कृतः किल । तं माता च पिता चेति भूतार्थो मातरि स्थितः॥ ३४॥ पित और पली मैथुनकालमें मुयोग्य पुत्र होनेके किर नो अभिलाया करते हैं, उसे यद्यपि पिता और माता-दोनों धारण करते हैं तथापि वास्तवमें वह अभिलाया मातामें ही प्रतिष्ठित होती है || १४ ||

माता जानाति यद्गोर्जं माता जानाति यस्य सः । मातुर्भरणमात्रेण प्रीतिः स्नेष्टः पितुः अवः ॥ ३५ ॥

'पुत्रका गोष्ट क्या है 'यह माता जानती है । यह किस पिताका पुत्र है 'यह भी माता ही जानती है । याता बाळक-को अपने गर्भमें घारण करती है, इसिक्ये उसीका उधपर अभिक स्नेह और प्रेम होता है । पिताका तो अपनी सतानपर प्रमुख्यान है ॥ ३५ ॥

पाणिवन्धं सर्वं छत्वा सह धर्मसुपेत्य च । यदायास्यन्ति पुरुषाः स्त्रियो नार्हन्ति वाज्यताम्॥ ३६ ॥

ंजन स्वयं ही पत्नीका पाणिग्रहण करके साय-साय धर्मा-चरण करनेकी प्रतिज्ञा छेकर भी पुरुष परायी खियोंके पास जायेंगे (और उनपर बखात्कार करेंगे), तब इसके छिये खियोंको दोषी नहीं ठहराया जा सकता ॥ ३६ ॥ भरणाद्धि खियों भर्ती पास्त्रनाद्धि प्रतिस्त्रथा । गुणस्यास्य निचुक्ती स म भरती न पुनः प्रतिगा ३७ ॥

पुरुष अपनी स्त्रीका भरण-पोषण करनेचे मर्वा और पालन करनेके कारण पति कहलाता है। इन गुणोंके न रहने-पर यह न तो मर्ता है और न पति ही कहलाने योग्य है॥ पर्य स्त्री नापराभ्रोति नर प्रवापराध्यति। स्युचरंक्षा महादोषं नर प्रवापराध्यति॥ ३८॥

'वास्तवमें ओका कोई अपराध नहीं होता है। युरुष ही अपराव करता है। व्यभिचारका महानू पाप पुरुष ही करता है। इसिंक्वे बही अपराधी है।। ३८॥

रिष्या हि परमो भर्ता दैवतं परमं स्मृतम् । तस्यातमा तु सहदामात्मानं परमं दृदी ॥ ३९ ॥

'स्त्रीके क्रिये पति ही परम आदरणीय है, वहीं उसका सबसे बड़ा देवता माना गया है। मेरी माताने ऐसे पुरुषको आत्मसमर्थण किया है। जो शरीरसे, वेशमूखारे पिदाबीके समान ही था।। ३९॥

जना र या । १९॥ नापराधोऽस्ति नारीणां नर प्रवापराध्यति । सर्वेकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चाङ्गनाः ॥ ४०॥

परेवे अववरोंपर ह्वियोंका अपराध नहीं होता. पुरुष ही अपराधी होता है। तभी कावोंमें अवला होनेके कारण क्वियोंके अपराधके हिये विवश कर दिया खाता है। कहा पराधीन होनेके कारण वे अपराधिनी नहीं हैं।। ४०॥ पर्धा नीकोऽध निर्देशः स्थिया मैगानकारों १

यध्व नोकोऽघ निर्देशः स्त्रिया मैथुनतसये । तस्य सारयतो व्यक्तमधर्मो नास्ति संशयः ॥ ४१॥

'ब्रीके द्वारा मैथुननित सुखरे तुम होनेके छिये कोई क्केत न करनेपर भी उसके कामको उदीत करनेवाछ युहण- को स्पष्ट ही अधर्मकी प्राप्ति होती है। इसमें स्वय नहीं है।। एवं नार्यों मातरं च गौरवे चाधिके स्थिताम्। अवस्यां ते विज्ञानीयुः पदावोऽप्यविचक्षणाः॥ ४२॥

्रस्य प्रकार विचार करनेते एक तो वह नारी होनेकें कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीया माता है। माताका गौरव पितासे भी बढकर है, जिसमें मेरी मा प्रतिष्ठित है। नास्पद्ध पद्ध भी स्त्री और माताको अवध्य मानते हैं (फिर मैं समझदार सरुष्य होकर भी उसका वध कैते करूँ। ॥ देवतानां समावायमेकस्थं पितरं विदुः। मर्त्यानां देवतानां च स्तेताहरूथीत मातरम ॥ ४३॥

्मनीथी पुरुष यह जानते हैं कि पिता एक स्थानपर स्थित रामूर्ण देवताओंका समृह है। परंद्र माताके मीतर उसके रनेहबच समक्त मनुष्यों और देवताओंका समुदाय स्थित रहता है ( अवः माताका गौरव पिताले मी अधिक है ), ॥ ४६ ॥ एवं विमुश्चातस्तस्य चिरकारितया यह । दीधीकालो व्यतिकान्तस्ततोऽस्याम्यागमन्त पिता॥४४॥

विखम्ब करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी इस प्रकार सोचवा-विचारता रहा | हती सोच-विचारमें बहुत अधिक समय ब्यतीत हो गया | हतनेमें ही उसके पिता बनसे

हीट जाये ॥ ४४ ॥ मेधातिथिर्मेदाशको गौतमस्तपित स्थितः । विस्टरय तेन कालेन पत्न्याः संस्थाव्यतिकामम्॥ ४५ ॥ सोऽज्ञबीद् भुरासंतमो दुग्बेनाश्चणि वर्तयन् । श्चतपेर्यमसादेन पश्चात्तापमुणगतः ॥ ४६ ॥

महाधानी तपोनिष्ठ मेधातिथि गौतम उस समय पत्नीके वधके अनीवित्यपर विचार करके अधिक संतप्त हो गये ! वे हु:खते ऑस् बहाते हुए वेदाध्यपन और धैर्यके प्रमावधे किसी तरह अपनेको संभाके रहे और पश्चाचाप करते हुए मत-ही-मत हस प्रकार कहते को—॥ ४५-४६ ॥

वाश्रमं मम सम्प्राप्तस्त्रिलोकेदाः पुरंदरः । व्यतिथिवतमास्याय ज्ञाहार्णं रूपमास्थितः ॥ ४७ ॥ समया सान्त्वितो वाग्मिः स्वागतेनाभिपूजितः । वर्ष्यं पार्चं यथान्यायं मया च व्यतिपादितः ॥ ४८ ॥

'अही । निमुचनका स्वामी इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके मेरे आश्रमपर 'आया था। मैंने अतिधि-सत्कारके यहस्थोचित बठका आश्रम रुक्तर उठे मीटें बचनीहारा धान्यना दी, उपका स्वामत-सत्कार किया और यमोचित रूपठे अर्थ्यपाय आदि निवेदन करके मैंने स्वयं ही उसकी विधिवत पूजा को ॥ ४७-४८॥

परवानिस चेत्युकः प्रणयिष्यति तेन च । अत्र चाकुराले जाते ख़िया नास्ति व्यतिक्रमः॥ ४९ ॥

'र्सेने विनयपूर्वेक कहा---(मगवन् ! में आपके अधीन

हूँ । आपके पदार्पणसे में सनाय हो गया । मुझे आज्ञा यी कि मेरे इस सद्व्यवहारसे सतुष्ट होकर अतिथिदेवता मुझसे प्रेम करेंगे; परतु यहां इन्द्रकी विषयलोक्षयताके कार्रण दुःखद घटना घटित हो गयी । इसमें मेरी स्त्रीका कोई अपराध नहीं॥ पत्रं न स्त्री न सैवाहं नाध्वराखिदशेश्वरः । अग्रास्त्राक्ष्यति भ्रामेस्य प्रमादक्त्यवराध्यति ॥ ५०॥

्ह्स प्रकार न तो स्त्री अपराधिनी है। न में अपराधी हूं और न एक पिश्वक ब्राह्मणके वेशमें आया हुआ देवताओंका राजा इन्द्र ही अपराधी है। मेरेद्वारा घर्मके विषयमें जो स्त्रीवध-रूप प्रमाद हुआ है। वही इस अपराधकी जड़ है॥ ५०॥ ईर्ष्याजं स्थसनं प्राहुस्तेन स्वैवोध्वेरेतसः।

इष्याज ब्यसनं प्राहुस्तेन चैवोध्वे रेतसः । ईर्ष्यया त्वहमाक्षिप्तो मग्नो दुष्कृतसागरे ॥ ५१ ॥

द्भध्वेरेता मुनि उस प्रमादके ही कारण ईर्व्यांजनित संकट-की प्राप्ति बताते हैं; ईर्व्यांने मुझे पापके समुद्रमें डकेल दिया है और मैं उसमें झुब गया हूँ ॥ ५१ ॥

हत्वा साध्वीं च नार्री च ब्यसनित्वाच वासिताम्। भर्तव्यत्वेन भार्यो च को ज मां तारयिष्यति ॥ ५२ ॥

ाजिसे मैंने पत्नीके रूपमें अपने घरमें आश्रय दिया था। जो एक सती-साध्वी नारी थी और भार्या होनेके कारण मुझसे भरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी थी, उसीका मैंने प्रमादरूपी व्यसनके वश्चीभूत होनेके कारण वध करा डाळा। अब इस पापसे मेरा कौन उद्धार करेगा! ॥ ५२॥

अन्तरेण मयाऽऽझप्तश्चिरकारीत्युदारधीः । यद्ययं चिरकारी स्यात्स मां त्रायेत पातकात्॥ ५३॥

(परंतु मैंने उदारहिंद्ध चिरकारीको उसकी माताके वधके लिये आशा दी थी। यदि उसने इस कार्यमें विलम्ब करके अपने नामको सार्यक किया हो। तो वही मुझे स्त्रीहत्याके पापसे बच्चा सकता है॥ ५३॥

चिरकारिक भद्रं ते भद्रं ते चिरकारिक । यद्यद्य चिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः॥ ५४॥

ंबेटा चिरकारी ! तेरा कच्याण हो। चिरकारी ! तेरा मञ्जल हो। यदि आज मी तृने विलम्बंचे कार्य करनेके अपने खमावका अनुसरण किया हो तभी तेरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है। ५४॥

त्राहि मां मातरं चैव तपो यद्याजितं मया। आत्मानं पातकेभ्यश्च भवाद्य चिरकारिकः ॥ ५५॥

ंबेटा ! आज विलम्ब करके त् वास्तवमें चिरकारी वन और मेरी, अपनी माताकी तथा मैने जो तपका उपार्जन किया है, उसकी मी रक्षा कर । साथ ही अपने आपको मी पातकींसे बचा ले ॥ ५५॥

सहजं चिरकारित्वमतिप्रशतया तव । सफलंतत्त्वया तेऽस्तु भवाय चिरकारिकः॥ ५६॥

'अरयन्त बुद्धिमान् होनेके कारण तुरामे जो निरकारिता का सहज गुण है। वह इस समय सफल हो। आज त् वासवर्मे चिरकारी वन ॥ ५६॥

चिरमाशंसितो मात्रा चिरं गर्भेण धारितः। सफळं चिरकारित्वं कुरु त्वं चिरकारिक ॥ ५७॥

'वेरी माता चिरकालवे तेरे जन्मकी आधा लगाये देडी थी। उसने चिरकालवक दुखे गमेमें घाग्ण किया है। अतः बेटा चिरकारी! आज त् अपनी माताकी रक्षा करके चिर-कारिताको सफल कर ले॥ ५७॥

चिरायते च संतापाचिरं स्विपति वारितः । आवयोश्चिरसंतापादवेक्ष्य विरकारिकः ॥ ५८॥

भीरा नेटा चिरकारी कोई दुःख या संतार प्राप्त होनेगर भी कार्य करनेमें विलम्ब करनेका खमाव नहीं छोड़ता है। मना करनेवर भी चिरकालवक सोता रहता है। आज हम होनों माता-पिताका चिरसताप देखकर वह अवस्य चिरकारी बनेंग। ५८॥

पर्यं स दुःसितो राजन् महर्षिगौतमस्तदा । चिरकारि ददर्शाय पुत्रं स्थितमथान्तिके ॥ ५९॥

राजन् । इत प्रकार हुली हुए महार्ष गीतमने पर आने-पर अपने पुत्र चिरकारीको पात ही खड़ा देखा ॥ ५९ ॥ चिरकारी तु पितरं हुष्टा परमदुःखितः । इास्त्रं स्यक्त्वा ततो मूक्ती प्रसादायोपचक्रमे॥ ६० ॥

पिताको उपस्थित देख चिरकारी बहुत दुखी हुआ । बह हथियार फेंककर उनके चरणोमें मत्तक छुवा उन्हें प्रवत करनेकी चेष्टा करने छगा ॥ ६० ॥

गौतमस्तं ततो दृष्टा शिरसा पतितं भुवि । पत्तीं चैव निराकारां परामभ्यागमन्मुदम् ॥ ६१॥

गौतमने देखा, चिरकारी पृथ्वीवर माथा टेककर पड़ा है और पत्नी उजाके मारे निश्चेष्ट खड़ी है। यह देखनर उन्हें बढ़ी प्रस्नता हुई ॥ ६१॥

न हि सा तेन सम्भेदं पत्नी नीता महात्मना । विजने चाश्रमस्थेन पुत्रश्चापि समाहितः ॥६२॥

एकान्त वनमें उस आश्रमके भीतर रहनेवाले महामना गौतमने अपनी पत्नी तथा एकाग्रचित पुत्र विस्तारीको कमी अपनेसे अलग नहीं किया॥ ६२॥

हन्या इति समादेशः शस्त्रपाणी स्रते स्थिते । विसीते प्रसवत्यर्थे विवासे चात्मकर्मस् ॥ ६३॥

अपने आबस्यक कर्म जर-ध्यान आदिके त्रि नहीं गौतमके वाहर चले जानेपर उनका पुत्र चिरकारी उन्हें हाथमें हथियार लेकर खढ़ा था तथानि माताबी रहा है निरे वह विनीतभावते चुछ सोचता-विचारता रहा। र्ष निरे

# महाभारत 🐃

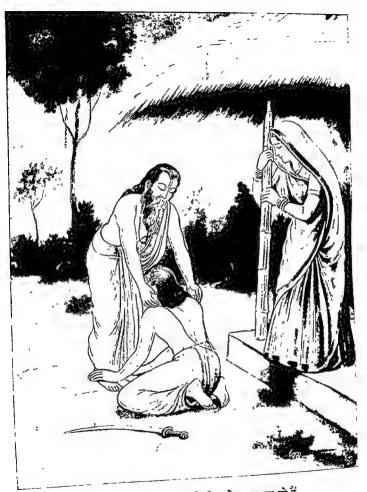

चिरकारी शस्त्र त्यागकर अपने पिताको प्रणाम कर रहे हैं

माताको मार डालनेका जो आदेश प्राप्त हुआ याः वह पालित न हो सका ॥ ६३ ॥

वुद्धिश्चासीत् सुतं दृष्टा पितुश्चरणयोर्नतम् । शस्त्रप्रहणचापल्यं संबूणोति भयादिति ॥६४॥

पुत्रको अपने चरणोर्मे नतमस्तक हुआ देख गौतमके मनमें यह विचार हुआ कि सम्भवतः चिरकारी मयके मारे इयियार उठानेकी चपळताको छिपा रहा है ॥ ६४ ॥

ततः पित्रा चिरं स्तत्वा चिरं चाद्राय मुर्धनि। चिरं दोभ्यां परिष्वज्य चिरं जीवेत्यदाहृतः ॥ ६५ ॥

तब पिताने चिरकालतक उसकी प्रशंसा करके देखक उसका मसक संधा और चिरकालतक दोनों भुजाओंछे खींचकर उसे हृदयसे लगाये रक्ला और आशीर्वाद देते हुए कडा-- वेटा ! चिरझीवी हो? ॥ ६५ ॥

एवं स गौतमः पूत्रं प्रीतिहर्षगुणैर्युतः अभिनन्द्य महाप्राज्ञ इदं वचनमञ्ज्ञीत ॥ ६६ ॥ महामते । इस प्रकार प्रेम और इर्पले भरे हुए गीतमने

पत्रका अभिनन्दन करके यह बात कही-॥६६॥ चिरकारिक भद्रं ते चिरकारी चिरं भव। चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्मि न दुःखितः॥ ६७॥

विद्या चिरकारी ! तेरा करुयाण हो । तू चिरकाळतक चिरकारी एवं चिरङ्गीवी बना रह । शीम्य । बदि त चिरकाल-तक ऐसे ही स्वभावका बना रहा तो मैं दीर्घकालतक कमी द्रखी नहीं होऊँगा' ॥ ६७ ॥

गाथाश्चाप्यव्योद् विद्वान् गौतमो मुनिसत्तमः। चिरकारिपु धीरेषु गुणोद्देशसमाश्रयाः ॥ ६८॥

तदनन्तर विद्वान् मुनिश्रेष्ठ गीतमने कुछ गाथाएँ गायाँ। चिरकालतक शोच-विचारकर काम करनेवाले धीर परुवीमें नो गुण होते हैं। उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वे गाथाएँ इस प्रकार हैं--॥ ६८॥

चिरेण मित्रं वध्नीयाचिरेण च कृतं त्यजेत्। चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमहीत ॥ ६९ ॥

चिरकालतक सोच विचार करके किसीके मित्रता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना छिया। उसे सहसा नहीं छोड़ना चाहिये। यदि छोड़नेकी आवश्यकता पड ही जाय तो उसके परिणामपर चिरकालतक विचार कर लेना चाहिये। दीर्घकालतक सोच-विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है, उसीकी मैत्री चिरकाळतक टिक पाती है ॥६९॥ रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि। अप्रिये चैव कर्तब्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ ७० ॥ रागः दर्यः अभिमानः द्रोहः पापाचरण और किसीका अधिय

करनेमें जो विलम्ब करता है, उसकी प्रशंसा की जाती 11 00 II

वन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च । चिरकारी प्रशस्पते ॥ ७१॥ अब्यक्तेष्वपराघेष

बन्धुओं, सुद्धदों, सेवकों और स्रियोंके छिपे हुए अपराधींके विषयमें कुछ निर्णय करनेमें भी जो जल्दबाजी न करके दीर्वकालतक सोच-विचार करता है। उसीकी प्रशसा की जाती हैं? ॥ ७१॥

एवं स गीतमस्तत्र प्रीतः पुत्रस्य भारत । कर्मणा तेन कौरव्य चिरकारितया तथा ॥ ७२॥

मारत । कुरुनन्दन ! इस प्रकार गौतम वहाँ अपने प्रत्रके विद्यम्बर्यक कार्य करनेके कारण बहुत प्रसन्न हुए थे ॥७२॥ पवं सर्वेषु कार्येषु विमृश्य परुपस्ततः । चिरेण निश्चयं कृत्वा चिरं न परितप्यते ॥ ७३ ॥

इस प्रकार सभी कार्योंमें विचार करके चिरकालके पश्चात किसी निश्चयपर पहॅचनेवाले प्रकानो दीर्घकालतक पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता || ७३ ||

चिरं धारवते रोषं चिरं कर्म नियच्छति । प्रधात्तापकरं कर्मन किचिदपपद्यते

जो चिरकाळतक रोषको अपने मीतर ही दबाये रखता है और रोषपूर्वक किये जानेवाले कर्मको देरतक रोके रहता है। उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता। जो पश्चासाप करानेवाला हो ॥ ७४ ॥

विरं बृद्धानुपासीत विरमन्वास्य पुजयेत्। चिरं धर्म निषेवेत क्रुर्याचान्वेषणं चिरम् ॥ ७५॥

दीर्घकालतक बड़े-चूढोंकी हेवा करे । दीर्घकालतक उनका सङ्क करके उनकी पूजा (आदर-सत्कार) करे। चिर-कालतक धर्मका सेवन और दीर्घकालतक उसका अनुसधान करें।।

चिरमन्त्रास्य विदुषश्चिरं शिष्टान् निषेव्य च । चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवशताम् ॥ ७६॥

अधिक समयतक विद्वानीका सङ्ग करके चिरकालतक शिष्ट पुरुषोंकी सेवामें रहे तथा चिरकालतक अपने मनको वशमें रखे । इससे मनुष्य चिरकाळतक अवशाका नहीं किंत्र सम्मानका भागी होता है ॥ ७६॥

ब्रवतक्ष परस्यापि वाष्यं धर्मोपसंहितम् । चिरं पृष्टोऽपि च ब्र्याचिरं न परितप्यते ॥ ७७॥

धर्मोपदेश करनेवाले पुरुषसे यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देरतक सोच विचार कर ही उत्तर देना चाहिये । ऐसा करनेसे उसको देरतक पश्चात्ताप नहीं करना पडता है ॥ ७७ ॥

उपास्य बद्धहास्तस्मिन्नाश्रमे सुमहातपाः।

समाः स्वर्गे गतो विद्यः पुत्रेण सहितस्तदा ॥ ७८ ॥ रहकर अन्तमे पुत्र चिरकारिके साथ ही न्यर्गे इन्ने वे महातपस्त्री ब्रहापि गीतम उस आश्रममें बहुत वर्षोतक तियारे ॥ ७८ ॥ इति श्रीमहा मारते हान्त्रिपर्वण मोक्षयमंपर्वणि चिरकारिकोयान्याने पर्षष्टविकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २६६ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत क्रान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमंपर्वमें चिरकारिका व्यावमानिवक दो सी

ळाळठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥

# सप्तषष्टचिकद्विशततमोऽध्यायः

# द्युमत्सेन और सत्यवान्का संवाद-अहिंसापूर्वक राज्यशासनकी श्रेष्ठशका कथन

युधिष्ठिर उवाच

कथं राजा प्रजा रक्षेत्र च किचित् प्रघातयेत्। पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठतन्मे बृह्दि पितामह॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा—सत्पुरुषीमें श्रेष्ठ पितामह। मैं आपते यह पूछ रहा हूँ कि राजा किस प्रकार प्रजाकी रक्षा करे। जिससे उसको किसीकी हिंसा न करनी पढ़े। यह आप सुझे बतानेकी कृपा करें।। १॥

भीष्म उवाच

यत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।

द्युमत्सेनस्य संघादं राजा सत्यवता सह ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—ग्रुथिष्ठर । इस विषयमें राजा सत्यवान्के साथ उनके पिता द्युमस्येनका जो सवाद हुआ थाः उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥

थन्याहृतं न्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम् । वधायोत्रीयमानेषु पितुरेवानुशासनात् ॥ ३ ॥

हमने सुना है कि एक दिन सर्वजानने देखा कि पिताकी आजाते बहुतने अपराधी श्रृतीपर चढ़ा देनेके लिये हे जाये जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिताके पास साकर ऐसी बात कहीं। जो पहले किसीने नहीं कहीं थीं॥ ३॥ अधर्मता याति धर्मो यात्यधर्मश्च धर्मताम्। वर्धो नाम भवेद् धर्मो नैतद् भवितुमहेति॥ ४॥

पिताजी ! यह सत्य है कि कमी ऊपरसे घर्मना दिखायी देनेवाला कार्य अवर्मरूर हो जाता है और अधर्म भी घर्मके रूपमें परिणत हो जाता है। तथापि किसी प्राणीका वध करना भी घर्म हो —ऐसा कदापि नहीं हो सकता? ॥ ४॥

द्युमत्सेन उत्राच

अध चेद्वधो धर्मोऽधर्मः को जातु चिद् भवेत् । दस्यवश्चेत्र इन्येरन् सत्यवन् संकरः भवेत् ॥ ५॥ दुमत्सेन बोछे—वेटा सयवान् । यदि अपराधीका

वध न करना भी कभी धर्म हो तो अधर्म क्या हो एकहा है ? यदि चोर-डाक् मारे न जॉयं तो प्रजॉमें वर्णतंकरता और धर्मतंकरता फैंट जाय ॥ ५ ॥ भमेदमिति नास्थेतत् प्रवर्तेत कट्टौ युगे । होकयात्रा न चैव स्याद्थ चेद् वेत्य शंसनः॥ ६ ॥

कलियुग आनेपर तो लेग ध्यह वस्तु मेरी दें। हसरी नहीं हैं<sup>9</sup> ऐसा कहकर सीधे ही दूसरीका पन हड़न केंगे। इस तरह लोकयात्राका निवाह असम्मव हो जायगा। परि दुम इसका कोई समायान जानते हों। तो मुझसे बतानो।।। सत्यवाहवाच

सर्व एते त्रयो वर्णाः कार्यो त्राह्मणवन्धनाः। धर्मपाञ्चनिवद्धानामन्योऽप्येवं चरिप्यति॥ ७॥

सरयवान, चोळे— पिताजी ! क्षत्रिय, वैत्य तथा राह-इन तीनी वणीको ब्राह्मणीके अधीन कर देना चाहिये। वर चारी वणीके छोग धर्मके वन्धनमें विधकर उत्तक्ष पानन करने स्रुपेंगे तो उनकी देखान्देखी दूसरे मनुष्य प्रत-मागव आदि भी धर्मका आचरण करेंगे ॥ ७ ॥

यो यस्तेषामपचरेत् तमाचक्षीत वै हिजः। अयं मे न श्रृणोतीतितस्मिन् राजा प्रधारयेत्॥ ८॥

इनमें को भी बाहाणकी आजाके विरक्षित आचल बरे, उसके विषयमें बाहाणको राजाके पाम जारर कहना चाहिये कि 'अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता है।' तर राजा उसी व्यक्तिको दण्ड दे॥ ८॥

तत्त्वासेदेन यच्छास्रं तत् कार्यं नान्ययाविधम् । अससीक्ष्येव कर्माणि नीतिदास्त्रं यथाविधि ॥ ९॥

जो दण्ड-विधान शरीरके पाँची तस्त्रीको अलग जला न कर सके अर्थात् किसीके प्राण न छ। उसीका प्रयोग स्था च्यादिये। नीतिशासको आखोचना और अपराधीके शर्पन मसीमोति विचार किये विना ही इसके विपरीत कोई टप्ट

नहीं देना चाहिये ॥ ९ ॥ दस्यूच निहन्ति चै राजा अपूयसो याप्यनागसः । आर्यो साता पिता पुत्रो हन्यन्ते पुरुषेण ते । परेणापकृतो राजा तस्मात् सम्यक् प्रधारयत् ॥ १०॥ परेणापकृतो राजा तस्मात् सम्यक् प्रधारयत् ॥ १०॥

राजा डाकुओं अथवा दूसरे बहुत में निरक्स महस्यों को मार द्वालता है और इन प्रकार उसके द्वाना मारे गरे पुरुषके पितानाता। जो और पुत्र आहि भी जीदिशता के रें उपाय न रह जानेके कारण मानो मार दिये जाते रें। के किसी दूसरेके अपकार करनेवर शाजारो मनीमॉर्ग दिवा कराना चाहिये (जल्दकाडी करके किसी से प्राप्टस्ट नर्ज देना चाहिये ) ॥ १०॥ असाषुश्चेव पुरुषो छभते शीलमेकदा। साथोश्चापि हासाषुभ्यः शोभना जायते प्रजा ॥ ११ ॥ दृष्ट पुरुष भी कृमी शाधुण्यन्ते सुधाय्वर सुधील दन

दुष्ट पुरुष भी कमा साधुराङ्गरा धुरारकर पुजार पन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषोक्ती संताने भी अच्छी निकल जाती हैं ॥ ११ ॥

न मूलघातः कर्तध्यो नैय धर्मः सनातनः। अपि स्वरुपयथेनैय प्राथिधनः विधीयते ॥ १२ ॥ इसक्यि दृष्टीको प्राणदण्ड देकर उनका मुलोच्छेद

इसक्षिय दुशका प्राणदण्ड दकर उनका भूकाण्डिय नहीं करना चाहिये। किसीकी नड उत्सादना सनातन धर्म नहीं है। अपराथके अनुरूप साधारण दण्ड देना चाहिये। उसीके अपराधीके पापाँका प्रायक्षित हो नाता है।। १२।। उद्वेजनेन बन्धेन विक्षपकरणेन च। स्रध्यप्रजेन ते क्षिद्या न पुरोहितसंसदि॥१३॥

अपराधीको उत्का सबंद छीन छेनेका मय दिखाया जाय अथवा उसे कैद कर खिया जाय या उतके किसी अझको भङ्ग करके उसे कुरूप बना दिया जाय! परंड प्राणदण्ड देकर उनके कुडुन्यियोंको बछेश पहुँचाना उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित बाह्मणकी अरणमें का चुके हों तो भी राजा उन्हे दण्ड न दे। १६॥ यदा पुरोहित था ते पर्येग्डा शरणियण। कारिष्यामः पुनर्जेक्षन न पापमिति चादिनः॥ १५॥ तदा विस्तर्गेनकोः स्तुरिसीये आच्छासनम्॥ १५॥ तदा विस्तर्गेनको सुण्डो ब्राह्मणोऽईति शासनम्म॥ १५॥

यदि सरण बाहतेबाले डाक् या दुष्ट पुरुष पुरोहिलकी हारणमें चले बायं और यह प्रतिष्ठा करें कि ग्रहाल ! अवहस्म फित ऐमा पाप नहीं करेंगे' तो उन्हें छोड़ देना चाहिये ! यह ब्रह्माबीका आदेश है । किर सुक्षाकर दण्ड और मुम्मवर्म धारण करनेवाला वन्यांती ब्राह्मण भी बदि पाप करे तो दण्ड पानेका अधिकारी है ॥ १४-१५॥

गरीयांसी गरीयांसमपराघे पुनः पुनः। तदा विसर्गमईन्ति न यथा प्रथमे तथा ॥१६॥

यदि मनुष्य बार्रवार अपराध करे, तो प्रमुख विचारक-गण उसके अपराधके किये गुरुतर दण्ड प्रदान करें । उस अवस्थामें पहले बारके अपराधकी मॉति वे विना दण्ड दिये छोड़ देनेके योग्य नहीं रह वाते हैं ॥ १६॥

द्युमत्सेन उवाच

यत्र यत्रैन शक्येरन् संयन्तुं समये प्रजाः । सतावान् प्रोच्यते धर्मो यावत्र प्रतिळङ्घ्यते ॥ १७ ॥

धुमत्रेनने कहा—वेटा । जहाँ-जहाँ भी प्रजाको धर्मकी मर्योदाके मीतर नियन्त्रित करके रखा वा सके वहाँ-वहाँ वैधा करना धर्म ही बताया जाता है। जदतक कि धर्मका उच्छन्तन नहीं किया जाता ( तयतक ही वहाँ ऐसी व्यवस्था कर केनी चाहिये ) ॥ १७॥

यहन्यमानेषु पुनः सर्वमेव पराभवेत् । पूर्वे पूर्वेवरे चैव सुशास्या द्यभवन् जनाः॥ १८॥ मृद्वः सत्यभूषिष्ठा अल्पद्रोहाल्पमन्यवः। पुराधिगृदण्डपवासीद्वाग्वण्डसादनन्तरम्॥ १९॥

यदि धर्मका उछङ्कन करनेपर भी छुटेरींका वध न किया जाय वो उनसे सारी प्रजाको कष्ट पहुँच सकता है। पहले और बहुत पहलेके लोगोपर शासन करना सुगम या, क्योंकि उनका स्वमान कोमल या। सत्यमें उनकी विशेष कचि थी और होह तथा कोधकी मात्रा उनमें बहुत कम थी। पहले अपराधीको सिकार देना ही वहा भारी दण्ड समझा जाता या। तदनन्दर अपराधकी मात्रा बढनेपर वान्दण्डका प्रचार हुआ—अपराधीको कहुवचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा॥ १८-१९॥

आसीदादानदण्डोऽपि वधदण्डोऽघ घर्तते । बधेनापि न शक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २० ॥ इनके वाद आवश्यकता समझकर अर्थदण्ड भी चाळ

६७७ वाद आवश्यकता वसकार अधदण्ड भी चिद्धि किया गया और आकरूल तो सक्का दण्ड भी प्रचलित हो गया है। यहुत से दुधारम मतुष्योंको तो प्राणदण्डके द्वारा भी कावृमें काना या भर्योदाके भीतर रखना असम्मव-सा हो रहा है।। २०॥

मेब द्रस्युमेवुष्याणां न देवानामिति श्रुतिः। म गन्धविषितृणां च कः कस्येव न कश्चन॥ २१॥

सुन्तर्मे आया है कि डाकु मनुष्यों, देखताओं, गन्यवों अथवा विवरोंमेरे किसीका आसीय नहीं होता । इतना ही नहीं, इत स्वारमे कीन छटेरा किसका है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता । कोई डाकु किसीका नहीं होता है, यही कहना यथार्य है ॥ २१॥

पद्मं इमशानादादचे पिशाचाचापि दैवतम्। तेषु यः समयं कश्चित् कुर्वति हतवुद्धिषु ॥ २२ ॥

यह तो सरघटमें आकर मृत शरीरते चिक्कमृत यस आदि उतार लाग है और देवताकी सम्पांचको भी स्ट लेता है। जिनकी बुद्धि मारी गयी है। उन डाकुऑपर जो कोई विश्वास करता है। वह मूर्ख है। २२॥

सत्यवानुवाच

तान् न शक्तोषि चेल्साधृन् परिवातुमहिसया। कस्यचिद् भूतमन्यस्य लाभेनान्तं तथा कुरु ॥ २३ ॥

स्तर्यवान्ते कहा — पिताबी । यदि आप छटेराँका व्य न करके शाधुओंकी रक्षा करनेमे असमर्थ हैं, अयवा उन दरधुओंको ही शाधु बनाकर अहिराहारा उनकी प्राणरखा नहीं कर सकते तो शुत, वर्तमान और मविष्यमें उनके पारमार्थिक लगमका उद्देश्य सामने रखकर किसी उदम उपायने उनका या उनकी दरसुद्विका अन्त कर दीलिया। राजानो लोकयात्रार्थं तप्यन्ते परमं तपः। तेऽपत्रपन्ति ताहग्न्यस्तथावृत्ता भवन्ति च ॥ २४ ॥

बहुत से नरेशः लोगोकी जीवनयात्राका ययावत् रूपसे निर्वाह हो। इस उद्देश्यमे बड़ी भारी तपस्या करते हैं। वे राजा अपने राज्यमें चोर-डाकुओंके होनेसे छजाका अनुमव करते हैं । इसीलिये प्रजाको शुद्धः सदाचारी एवं सुखी वनानेकी इच्छासे वैसी तपस्यामे प्रवृत्त होते हैं ॥ २४ ॥ वित्रास्यमानाः सुकृतो नकामाद् झन्ति दुष्कृतीन्। स्रकृतेनैव राजानो भूयिष्ठं शासते प्रजाः ॥ २५॥

जब प्रजामें दण्डका भय उत्पन्न किया जाता है। तब बह सत्कर्मपरायण होती है। अतः भय दिखाकर प्रजाको धर्ममें लगाना हो दण्डका उद्देश्य है। किसीका प्राण लेना नहीं । राजालोग अपनी इच्छासे दृष्टोंका वध नहीं करते हैं। अंध नरेश प्रायः सःकमों और सद्व्यवहारोद्धारा ही दीर्घकाळतक प्रजापर शासन करते हैं ॥ २५ ॥

श्चेयसः श्चेयसोऽप्येवं वृत्तं लोकोऽनुवर्तते। सदैव हि गुरोर्वृत्तमनुवर्तन्ति मानवाः॥ २६॥

इस प्रकार परम श्रेष्ठ राजाके सद्व्यवहारका सब छोग अनुसरण करते हैं। मनुष्य स्वमावसे ही सदा यड़ोंके आचरणींका अनुकरण करते हैं ॥ २६ ॥

आत्मानमसमाधाय समाधितसति यः परान । विषयेष्विन्द्रियवशं मानवाः प्रहसन्ति तम् ॥ २७ ॥

जो राजा स्वयं विषय मोगनेके लिये इन्द्रियोंका दास हो रहा है, अपने मनको काबूमें नहीं रख पाता है, वह यदि दसरोंको सदाचारका उपदेश देने छगे तो छोग उसकी हुँसी उदाते हैं ॥ २७ ॥

यो राज्ञो दम्भमोहेन किंचित् कुर्योदसाम्प्रतम्। सर्वोपायैनियम्यः स तथा पापान्निवर्तते ॥ २८ ॥

यदि कोई मनुष्य दम्म या मोहके कारण राजाके खाय किचिन्मात्र भी कोई अनुचित वर्ताव करने छगे तो सभी उपायोंसे उसका दमन करना चाहिये। ऐसा करनेपर वह पापकर्मसे दूर हट जाता है ॥ २८ ॥

आत्मैवादौ नियन्तव्यो दुष्कृतं संनियच्छता । दण्डयेच महादण्डैरपि वन्धूननन्तरान् ॥ २९ ॥ जो राजा पापकी प्रवृत्तिको रोकना चाहता हो। उसे

पहले अपने मनको ही वशमें करना चाहिये। फिर अपने संगे वन्धु-त्रान्घव मी अपराघ करें तो उनकों भी मारी-छे-भारी दण्ड देना चाहिये ॥ २९ ॥

यत्र वै पापकृत्रीचो न महद् दुःखमच्छीते। वर्धन्ते तत्र पापानि धर्मा हसति च भ्रवम् ॥ ३० ॥ जहाँ पाप करनेवाले नीचको महान् दुःसँ नहीं भोगन

पडता है। वहाँ निश्चय ही पाप बटता है और धर्मरा हा होता है ॥ ३०॥

इति कारुण्यशीलस्त विद्वान् वैद्याहाणोऽन्वशात्। इति चैवानुशिष्टोऽस्मि पूर्वेस्तात पितामहैः॥३६॥ थाश्वासयद्भिः सुभृशमनुकोशात् तथैव च। वतत प्रथमकल्पेन राजा कृतयुगे जयेत्॥ ३२॥

पिताजी । एक दयाल एवं विद्वान ब्राह्मणने मुझे यह सब उपदेश दिया था। उस समय उसने कहा या कि जात सत्यवान् । मेरे पूर्वज पितामहीने मुझे आश्वासन देते हुए अत्यन्त कृपापूर्वक ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिपे राजकी सत्ययुगमें जब कि धर्म अपने चारी चरणींवे भीजूद रहता है, पूर्वोक्त प्रथम श्रेणीके ( अहिंसामव ) दण्डदारा ही प्रजाको वशमें करना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ पादोनेनापि धर्मेण गच्छेत् त्रेतायुगे तथा। द्विपादेन पादेन स्वधरे युगे ॥ ३३ ॥

 श्रेतायुरा आनेपर धर्मका प्रचार एक चौथाई कम हो जाला है, द्वापरमें धर्मके दो ही पैर रह जाते हैं। परवु किल्युगर्ने तो धर्मका चतुर्य माग ही शेप रह जाता है॥११॥ तथा कलियुगे प्राप्ते राहो दुर्खारतेन ह। भवेत कालविशेषेण कला धर्मस्य पोडशी॥ ३४॥

 प्रकार कलियुग उपखित होनेगर राजाने दुर्व्यवहारसे तथा उस कालविशेषका प्रभाव पहनेने संपूर्व धर्मकी सोलहवीं कलामात्र शेप रह जायगी॥ ३४॥ अथ प्रथमकल्पेन सत्यवन् संकरो भवेत्। आयुः शक्ति च कालं च निर्दिश्यतप शादिशेत्॥ ३५॥ सत्यवान् । यदि प्रथम श्रेणीके शहिंशासक दल्दने

धर्म और अधर्मका सम्मिश्रण होने स्त्रो, तर इण्टर्नार व्यक्तिकी आयुः शक्ति और कालको ध्यानमें साने हुए राजा ययोचित दण्डके लिये आजा प्रदान करें ॥ ३५॥ सत्याय हि यथा नेह जहाद धर्मफलं महत्। भूतानामनुकम्पार्थं मनुः खायम्भुवोऽप्रवीत् ॥ १६॥ प्लायम्भुव मतुने प्राणियोंपर अनुग्रह वरनेके निः

घर्मका उपदेश किया है। जिससे इस जगत्म वह सपन्नर परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले धर्मके महान् पत्न्ये वीदन न रह जाया ॥ ३६॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि द्युमस्सेनसस्यवत्संवादे सप्तपप्टश्विकद्विशततमोऽत्वायः॥ २६० n इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गन मोखवर्गपर्वमें बुमत्सन और सत्यवान्हा संबादित्यमह

दो सौ सरसठवाँ अध्याय पूरा हुआ । २६७ ॥

# अष्टषष्टचिकद्विशततमोऽघ्यायः

स्पूमरिक्म और कपिलका संवाद —स्पूमरिक्मके हारा यहकी अवश्यकर्तव्यताका निरूपण स बुद्धिसुचमां प्राप्ती नैष्ठिकीमकुत्वीभयाम् । बुद्धिसुचमां प्राप्ती नैष्ठिकीमकुत्वीभयाम् ।

अविरोधेन भूतानां योगः षाड्गुण्यकारकः। यः स्याङ्भयभाष्धर्मस्तन्ते मृहि पितामह॥१॥

पुधिष्ठिरने पूछा — वितामह । प्राविशीका विरोध ( अहित ) न करते हुए मनुष्योको शमन्यमाद छहाँ गुणौकी प्राप्ति करानेवाळा जो योग है तथा जो मोग और मोश दोनों कलोको प्राप्त करानेवाळा घर्म है, वह युक्ते बतळाइये॥ १॥ बार्त्रस्थ्यस्य च धर्मस्य योगधर्मस्य चोभयोः। अक्टरसम्बस्थातयोः किंत्विक्ट्रियः पितामह ॥ २॥

दादाजी ! बाईस्व्यर्ध और योगधर्म दोनों एक दूसरें दूर नहीं हैं। तथापि उन दोनोंमेंठे कौन श्रेष्ठ है <sup>१</sup> यह बताने-की क्या करें ॥ २ ॥

भीष्म खबाच

उभी धर्मी महाभागावुभी परमदुश्चरी। उभी महाफली तो तु सिद्धराचरितावुभी॥ ३॥ भीषमञ्जीने कहा-राज्य ! गाईस्प्य और वोगधर्म दोनी

भाष्मज्ञान कहा-पानत् । जाहर-ज लात वागानत दाना महान् होमाग्य प्रदान करनेवाले हैं। दोनों अत्यन्त दुष्कर हैं। दोनोंके ही फल महान् हैं और दोनोंका ही श्रेष्ठ पुरुषोंने आचरण किया है ॥ ३ ॥

धत्र ते वर्तियेष्यामि प्रामाण्यमुभयोस्तयोः । श्रृणुप्वैकमनाः पार्थं च्छित्रधर्मार्थस्त्रयम् ॥ ४ ॥

कुन्तीनन्दन ! मैं तुम्हें इन होनों धर्मोकी प्रामाणिकवाका प्रतिवादन करूँगा और तुम्हारे घर्म तथा अर्थविषयक स्टेहको मिटा दूँगा ! तुम एकामचिच होकर सुनो ॥ ४ ॥ स्रवान्युदाहरन्तीममितिहास्तं पुरातनस् । कार्यकस्य गोध्य संवादं तथियोध्य सुधिधिर ॥ ५ ॥

युषिष्ठिर ! इत विषयमें जानकार लोग महर्षि कपिल और गौके भीतर आविध हुए स्यूमर्राक्षमके वंबादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनी ॥ आझायमनुपद्धन्य हि पुराणं द्याश्यतं ध्रुवम् । नहुषः पूर्वमालेभे स्वष्ट्रभौमिति नः श्रुतम् ॥ ६ ॥

्रधमने जुना है कि पूर्वकालमें राजा नहुपने वेदके अनुज्ञावनको प्राचीनः चनावन एवं नित्य समझकर अपने धरपर आये हुए अतिथि खष्टाके लिये एक यायका आलम्म करनेका विचार किया ॥ ६ ॥

तां नियुक्तामदीनातमा सत्त्वस्थः संयमे रतः । झानचान् नियताहारो ददर्श कपिळस्तया ॥ ७ ॥

उस समय स्वरूजमें सितः संयमप्रयायण, मिताहारी; उदारिक्त और ज्ञानवान् कपिक्सुनिने तक्टाके क्रिये नियुक्त हुई उस गायको देखा ॥ ७ ॥

स बुद्धिमुचर्मा प्राप्तो नैप्रिकीमकुत्येभयाम् । सर्वीमितिययां सत्यां वेदाश्यव्यववीत् सकृत् ॥ ८ ॥ तत्र उत्तम, निर्मय, सुखिर, लख, मद्रावयुक्त एवं उत्तवश्यक बुद्धिको प्राप्त हुए महर्षि कपिलने केवल एक बार इतना ही कहा—हा वेद । ( जो तुम्हारे नामपर लोग ऐसा

अनाचार करते हैं ) ॥ ८ ॥ तां नामृदिः स्यूमरिइमः प्रविक्य यतिमन्नवीत् । हही वेदार यदि मता धर्माः केनापरे मताः ॥ ९ ॥

उत्त समय स्यूसरीम नामक एक म्हानिने उस गायके मीतर प्रवेश करके कविष्मुनिने कहा—प्श्रहों ! यदि वेदोंकी प्रामाणिकतापर आपको संदेह है तो अन्य धर्मशास्त्रोंको कित आधारपर प्रमाणभूत माना ना सकता है ! !! ९ !! तयस्तिनो भृतिमन्तः श्रुतिविकानचक्षुपः ! सर्वमार्थ हि मन्यन्ते व्याहृतं विदितात्मनः !! १० !!

त्तरस्वी, वैर्यंशान्, वेद एव विज्ञानरूप दृष्टिनाले श्रृपि-मुनि वेदको नित्यक्षानगम्ब परमेश्वरकी निःश्रावभृत वाणी मानते हैं ॥ १० ॥

तस्यैषं गततृष्णस्य विष्वरस्य निर्पाशयः। का विवस्तास्ति वेदेषु निर्परम्भस्य सर्वतः॥११॥

को तृष्णारहितः उद्देगश्चर्यः निष्काम तथा सम् प्रकारके आरम्प्रोते रहित है। उस परमेश्वरके निःश्वासवे निःधत वेदीके विषयमें आप विपरीत वचन क्यों कह रहे हैं १ ॥ ११ ॥

कपिल उवाच

नाइं चेदान् विनिन्दामि न विवक्ष्यामि कहिंचित् । पृथगास्रमिणां कर्माण्येकार्यानीति नः श्रुतम् ॥ १२॥

कपिछने कहा—मैं न तो वेदोंकी निन्दा करता हूँ । और न कमी उन्हें विपरीत बात बतानेवाला बताता हूँ । पृथक् वृथक् आश्रमवालींके वो कमें हैं, उन सबके उद्देश्य एक ही हैं—ऐसा हमने सुन एला है ॥ १२ ॥ गच्छत्येव परित्यामी वानप्रस्थक्ष गच्छति । गुडस्थो प्रक्षाचारी च जमी तालिए गच्छतः ॥ १३ ॥

वंन्यासी परमभदको मास कर सकता है। वानप्रस्थ भी वहीं जा सकता है। ग्रहस्थ और ब्रह्मचारी—ये दोनों भी उसी पदको प्राप्त हो सकते हैं॥ १२॥

देवपाना हि पन्थानश्चत्वारः शाश्वता मताः । पषां ज्यायः कनीयस्त्वं फलेषुक्तं बलावलम् ॥ १४ ॥

चारों आश्रम ही देवयाननासक चार स्नातन मार्ग साने गये हैं। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा; अतः कौन प्रवळ है। कौन हुवँळ—यह उनके फळोंको निमित्त यनाकर बताया गया है॥ १४॥ पवं विदित्वा सर्वार्थानारभेतेति वैदिकम्। नारभेतेति चान्यत्र नैष्ठिकी श्रयते श्रतिः॥१५॥

ऐसा जानकर समस्त कार्योका आरम्भ करें। यह वैदिक मत है। अन्यत्र यह विद्वान्तभूत श्रुति भी सुनी जाती है कि

कर्मोंका आरम्भ ही न करे ॥ १५॥

अनालम्भे हादोवः स्यादालम्भे दोव उत्तमः।

पनं स्थितस्य शास्त्रस्य दुविंबेयं वळावळम् ॥ १६॥ क्योंकि यज्ञ आदि कार्योम आलम्मन न करनेपर दोषकी

प्राप्ति नहीं होती है और आलम्पन करनेपर महान् दोप प्राप्त होता है । ऐसी स्थितिमें वेदनचनोके चळानळको जानना अत्यन्त कठिन है ॥ १६॥

यद्यत्र किञ्चित् प्रत्यक्षमहिंसायाः परं मतम् । भ्राते त्वागमशास्त्रेभ्यो बृह्वितद् यदि पश्यसि ॥ १७॥

वेदों और तदनुकूल आगमोंको छोड़कर अन्यन अहिंसारे भिन्न हिंसायोधक शास्त्रका कोई फल यदि युक्तिये भी प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला प्रतीत होता हो अथवा तुम अनुभवमें उसका साक्षात्कार कर रहे हो तो उसे स्यष्ट बताओ ॥१७॥

स्यूमरिमरुवाच सर्माकामो यजेतेति सत्ततं श्रूयते श्रुतिः। फलं प्रकल्प्य पूर्वं हि ततो यशः प्रतायते ॥ १८॥

स्यूमरादेसने कहा — ध्वांकी इच्छा रखनेबाला पुरुष यह करे यह श्रुति खदा ही सुनी जाती है। अतः मनुष्य पहले स्वांक्स फलकी कल्पना ( शंकरण) करके फिर यजका अनुष्ठान आरम्म करता है।। १८ ॥

क्षज्ञश्चाश्चस्य मेपश्च परिस्तपास्थ्य थे। झास्यारण्याश्चीपध्यः प्राणस्याद्यमिति श्रुतिः ॥ १९ ॥ वक्ताः घोडाः भेदः वायः पक्षीः व्राप्य अत्र तथा

कंगडी अन आदि सारी वस्तुएँ प्राणके लिये अन हैं—ऐसा श्रुतिका कथन है ॥ १९ ॥ तथैवाननं द्वाहरहः सायंत्रातिनंदस्यते । पदावश्चाध धान्यं च यज्ञस्याङ्गमिति श्रुतिः ॥ २० ॥

पदावश्याय थान्य च वशस्त्राकारा खुरान ग्राम्य प्रतिदिन सर्वेरेशाम अन्नको प्राणका मोच्य वताया गया है। पद्यु और धान्य—ये यत्रके अङ्ग हैं। ऐसा श्रुति कहती है॥

पतानि सह यक्षेत्र प्रजापतिरकल्पयत् । तेत प्रजापतिर्देवान् यक्षेतायज्ञत प्रमुः ॥ २१ ॥ तेत प्रजापतिर्देवान् यक्षेत्रायज्ञ स्व

मयवान् प्रजापितने यनके साथ-साय इन सनकी स्पृष्टि की। भिर जन प्रजापितने ही इन यज्ञसामप्रियोद्वारा देनताओंसे बज्जका अनुष्ठान कराया॥ २१॥

तद्नयोन्यवराः सर्वे प्राणिनः सप्त सप्तधा । यद्वेषुपाकृतं विद्वं प्राहुक्तमसंक्षितम् ॥ २२ ॥

सात-सात प्रकारके जो ग्राम्य और आरय्य ( जंगळी ) प्राणी हैं, वे सब एक-दूसरेकी अपेक्षा अंग्र हैं। इन सबर्मे एउसम<sup>9</sup> नामसे प्रसिद्ध जो सब-के-सब पुरुष या मनुष्यवंशक

प्राणी हैं, उन्हें भी यज्ञके छिये निमुक्त दताया गया है। पतन्वेदास्थानुद्वातं पूर्वेः पूर्वतरेस्तथा।

को जातु न विचित्रवीत विद्वान् स्वां शक्तिसारसनः॥२३॥ पूर्ववर्वी तथा अधिक पूर्ववर्ती पुरुगेनि इन ध्रमग इत्योंको यक्षका अञ्च साना है। अतः कीन विद्वान् मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार कभी किसी यससे अपने निर्दे नहीं जुनेगा॥ २३॥

परावश्च मनुष्याश्च दुमाश्चीपधिभिः सह । · खर्गमेवाभिकाङ्गन्ते न च खर्गसतो मलात्॥ २४॥

पञ्च, मतुष्प, इस और ओषधियाँ—ये वनकेश सर्ग चाइते हैं, परंतु सबको छोड़कर और किसी रापनेष्ठे पर विद्याल स्वर्गलोक सुलम नहीं हो एकता है।। २४॥ ओषच्या पद्याची चुसा चीरुद्दाल्यं पयो दिए। ह्यिभूमिहिंदाः अन्द्रा कालद्रचेतानि हादरा॥ २५॥

ओषि ( अन्न आदि ), पद्य, पृक्ष, लता, घी, दूब, दही, अन्यान्य इविच्य, भूमि, दिशा, धदा और काठ— वे बारष्ट वकके अङ्ग हैं ॥ २५ ॥

य बारह वर्गक अङ्ग ह ॥ १५ ॥ ऋचो यजूंपि सामानि यजमानश्च पोडरा । अग्निकेयो गृहपतिः स सप्तद्द्रा उच्यते ॥ २६ ॥

भूरवेदः, यजुर्वेदः, सामवेद और यज्ञान—ये वार मिळकर लोल्ड यसाङ्ग होते हैं तथा गाइंपय अन्तिरो एज्डबॅग यज्ञाङ्ग एमश्चना चाहिये । इस प्रकार ये सनह

अङ्ग बताये जाते हैं ॥ २६ ॥ अङ्गान्येतानि यहास्य यहां मूलमिति श्रुतिः। आज्येन प्यस्ता दफ्ता राकृताऽऽमिक्षयात्यया॥ २७ ॥

वाले: श्रद्धेण पादेन सम्भवत्येव गौर्मधाम्। एवं प्रत्येकशः सर्वे यद् यदस्य विधीयते ॥१८॥ ये सव यशके अङ्ग हैं और यह इत जन्दनी जिनिहा

मूल कारण है। ऐसा श्रुतिका कथन है। थी। तूथा दर्गी। प्राज सोबर, ज्यसदा, जाल, सींग और पैर—इन वयने हारा भी यहकर्मका सम्यादन करती है। इस प्रकार इनेमंद्र प्रनेट वन्तु का, जो-जो निहित है। संप्रद करना जादिये।। १० १८।। यहां ज्यहन्ति सम्भूय सहर्तिविभाः सदिविणाः।

संहत्येतानि सर्वाणि यहाँ निर्वतेषन्युत ॥ २९॥ श्रुत्विक और दक्षिणायोंके साथ वे सर मिननर यहा निर्वाह करते हैं। यजमान इन सारी पसुभेता साह परहे

यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥ २९ ॥ यज्ञार्थानि हि स्प्राति यथार्था अपूर्ते श्रुतिः। एवं पूर्वतराः सर्वे प्रमुक्ताक्षेत्र मानवाः॥ ३० ॥

ये सारी बस्तुएँ यहके लिये रची गयी हैं। यह गुीन कथन यथार्थ ही है। पहलेके सभी मनुष्य इटी प्रकर पर नुखानमें प्रवृत्त होते आये हैं॥ ३०॥ न हिनस्ति नारभते नाभिद्वहाति किंचन। यज्ञो यष्टन्य इत्येव यो यज्ञत्यफलेप्सया॥३१॥

यशका अनुष्ठान अपना कर्तव्य है — ऐशा समझकर बो भक्की इच्छा न सबते हुए यद्य करता है। वह न तो हिशा करता है। न किसीसे ब्रोह करता है और न अहकारपूर्वक किसी कर्मका आरम्भ ही करता है ॥ ३१॥ यहाङ्गाल्यपि चैतानि यहोकान्यनुपूर्वदाः। विभिना विधियुकानि धारयन्ति परस्परम्॥ ३२॥

यज्ञाजमें क्रमशः वर्णित ये समूर्णं यज्ञाङ्ग विधिगुर्वक यज्ञमें प्रयुक्त हो एक दूसरेको भारण करते हैं ॥ ३२ ॥ साम्रायमार्थे पश्यामि यस्मिन् चेद्राः प्रतिष्ठिताः । तं विद्वांसोऽनुपश्यन्ति बाह्मणस्यानुदर्शनात्॥३३॥

मैं म्हापियोंद्वारा कथित आम्ताय (धर्मवाल) को देखता हूँ। विवमें चारे वेद प्रतिष्ठित हैं। कर्ममें प्रश्विक करानेवाले माद्यणप्रत्यके यास्योंका उदमें दर्शने होनेले विद्यान् पुक्ष उस आध्यत्यको प्रमाणभूत मानते हैं॥ १३॥ माद्याणप्रत्य प्रवा चाह्याणप्रत्य प्रवा चाह्याणप्रत्य प्रवा अध्यत्यको प्रसाणभूत मानते हैं॥ १३॥ माद्याणप्रभवो यहा। माद्याणप्रिण प्रव च । अत्युवर्गं जगात् सर्वे यहाध्यानुक्तमत् सद्या। १३॥

वेदोंने ब्राह्मणमागरी यक्का प्राकट्य हुआ है । वह यक्त ब्राह्मणोंको ही अर्थित किया जाता है । यक्त पीछे सारा जयत् और जगत्के पीछे सदा यक्त रहता है ॥ ३४ ॥ ओमिति ब्रह्मणो योनिनैमः स्वाहा स्वचा वषद् । यस्यैतानि प्रयुच्यन्ते ययादाकि कृतान्यपि ॥ ३५ ॥

(ॐ) यह वेदका मूळ कारण है । वह ॐ तथा नमः, स्वाहाः स्वघा और वषट्—ये पद यथाशक्ति विसन्ने यशमें प्रयुक्त होते हैं। उसीका यज्ञ साङ्गोपाञ्च सम्पन्न होता है। न तस्य त्रिषु लोकेषु परलोकमयं विदुः। इति वेदा चदन्तीह सिद्धाश्च परमर्पयः॥ १६॥

ऐसे मनुष्यको तीनों लोकोंमें किसी भी प्राणीसे भय नहीं होता है। यह बात यहाँ सम्पूर्ण वेद तथा सिद्ध महर्षि भी कहते हैं॥ ३६॥

ऋचो यजूपि सामानि स्तोभाश्च विधिचोदिताः । यसिन्नेतानि सुर्वाणि भवन्तीह स वै द्विजः ॥ ३७॥

'मृग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और विधिविहित स्तोर्में—ये सब जिंधमें विद्यमान होते हैं, वहीं इस जगत्में द्विज कहळाने-का अधिकारी है ॥ ३७ ॥

अन्याधेये यद् भवति यच सोमे सुते द्विज । यचेतरैर्महायधैर्वेद तद् भगवान् पुनः ॥ ३८॥

ब्रह्मत् । अम्याचानः ( अग्निहोत्र ) तथा चोमयाग करनेमें जो प्रत्नमिळता है और अन्यान्य महायज्ञीके अनुष्ठानचे जिस फळकी प्राप्ति होती है। उसे आप जानते हैं ॥ १८ ॥ सस्माद् ब्रह्मन् यजेच्चैय याजयेच्याचिचारयन् ।

तसाद् ब्रह्मन् यजेच्चिव याजयेचाविचारयन्। यज्ञतः खर्गविधिना प्रेत्य खर्गफळं महत्॥ ३९॥

अतः विमवर । प्रत्येक द्विजको चाहिये कि वह चिना किसी विचारके यज्ञ करे और करावे । जो स्वर्गदायक विधिवे यज्ञ करता है। उते देहत्यागके पद्धात् महान् रवर्ग-फळको प्राप्ति होती है ॥ ३९॥

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञानां परख्रोति विनिश्चयः। वेदवादविदद्वीय प्रमाणसुभयं तदा॥ ४०॥

यह निश्चय है कि जो यक नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषोंके जिय न तो यह कोक सुजदायक होता है और न स्वर्ग ही । जो बेदोक्त विषयोंके जानकार हैं, वे प्रश्चित और निर्दात्ति—दोनोंको ही प्रमाणमूत मानते हैं ॥ ४० ]

इति श्रीसहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षयर्मपर्वणि गोकपिळीचे सप्टषप्टचिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥ इस त्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयर्मपर्वमें गोकपित्रीयोपाख्यानविषयक दो सी अवसटवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥

## एकोनसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः प्रवृत्ति एवं निवृत्तिमार्गके विषयमें स्यूमरहिम-क्रिय-संवाद

कपिल उवाच पतावदञ्जपस्यन्ति यतयो यान्ति मागैगाः। नैषां सर्वेषु लोकेषु कश्चिदस्ति व्यतिकमः॥ १॥ कपिलने कम्मान्याः

कपिलने कहा—यमनियमीका पालन करानाले संन्यासी भागमार्थका आश्वद केकर परव्रहा परमात्माको प्राप्त होते हैं। वे इस दृश्य प्रपञ्चको नक्शर समझते हैं। सम्पूर्ण लोकोंमें उनकी यतिका कहीं कोई अवरोध नहीं होता ॥ निर्द्वन्द्वा निर्ममस्कारा निराशिवन्धना सुधाः। विमुक्ताः सर्वपापेश्यक्षपन्ति शुच्यपेऽमलाः॥ २॥ उन्हें बर्दी-गर्मी सादि इन्ह विचलित नहीं करते। वे न तो किरीको प्रणास करते हैं और न आशीर्वाद ही देते हैं। इतना ही नहीं ने विद्वान् पुरुष कामनालोंके बन्धनमें भी नहीं वंघते हैं। समूर्ण पारोंते सुका, पवित्र और निर्मेख होकर सर्वत्र विचरते रहते हैं॥ २॥ आकर्तों त्या क्यांक्टी

अपवर्गेऽय संत्यामे युद्धौ च रुतनिश्चयाः। ब्रह्मिष्ठा ब्रह्ममूताश्च ब्रह्मण्येच रुवालयाः॥ ३ ॥

वे भोक्षकी प्राप्ति और सर्वस्कि त्यागके क्रिये अपनी बुद्धिमें हढ निश्चय रखते हैं। ब्रह्मके घ्यानमें तत्पर एवं

सामवानके जो बाइडवि, हाडड्ड' बत्वादि पूरक बद्धार है, उन्हें ब्लोम' कहते हैं।

ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्ममें ही निवास करते हैं ॥ ३ ॥ विद्योक्त नप्टरजसस्तेपां छोकाः सनातनाः । तेषां गतिं परां प्राप्य गार्हस्थ्ये किंप्रयोजनम् ॥ ४ ॥

उन्हें वे सनातन छोक प्राप्त होते हैं। बहाँ घोक और दुःखका सर्वथा अभाव है तथा जहाँ रजोगुण (कामकोध आदि ) का दर्शन नहीं होता। उस परम गतिको पाकर उन्हें गाईरच्य-आश्रममे रहने और यहाँके धर्मोंके पाछन करनेकी क्या आवश्यकता रह जाती है । । ४ ॥

स्यूमरशिमरुवाच

यद्येषा परमा काष्टा यद्येषा परमा गतिः। गृहस्थानव्यपाश्चित्य नाश्चमोऽन्यः प्रवर्तते॥ ५॥

स्यूमरिमने कहा-जान प्राप्त करके परम्रसमे सिवही जाना ही यदि पुरुषार्यकी चरमसीमा है। यदि वही उत्तम गांवि है। तब तो ग्रहस्य-धर्मका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि ग्रहस्यांका सहारा जिये बिना कोई भी आश्रम न तो चळ एकता है और न तो ज्ञानकी निष्ठा ही प्रदान कर सकता है ॥ ५॥ यथा मातरमाश्चित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। एवं गाईस्थ्यमाश्चित्य वर्तन्त हतराश्चमाः॥ ६॥

जैते समस्त प्राणी साताकी गोदका सहारा पाकर ही जीवन घारण करते हैं। उसी प्रकार यहस्य आश्रमका आश्रय

लेकर ही दूतरे आश्रम दिने हुए हैं ॥ ६ ॥

गृहस्थ पव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः। गार्हस्थ्यमस्य धर्मस्य मूर्लं यर्तिकचिदेजते॥ ७॥

एडस्ट ही यह करता है। यहस्य ही तप करता है। मनुष्य को कुछ भी चेहा करता है—जिल किसी भी द्यम कर्मका आचरण करता है। उस धर्मका मूळ कारण गार्हस्य-आश्रम ही है।। ७।।

प्रजनाद्यभिनिर्वृत्ताः सर्वे प्राणभृतो जनाः। प्रजनं चाप्युतात्यत्र न कथंचन विद्यते॥ ८॥

समस प्राणधारी जीव संतानके उत्पादन आदिसे सुस्का अनुभव करते हैं। परंतु संतान गाईस्च्य-आश्रमके तिना अन्यत्र किसी तरह सुरूम नहीं है ॥ ८ ॥

यास्तु स्युर्वोहिरोषध्यो वहिरन्यास्त्रथाद्विजाः। ओषधिभ्यो वहिर्यसात् प्राणात् कश्चित्र दृश्यते ॥ ९ ॥

कुश-काश आदि तृणः धान-जौ आदि ओषधिः नयरके बाहर उत्पन्न होनेवाळी दूषरी ओषधियाँ तया पर्वतपर होने-बाली जो ओपधियाँ हैं। उन सबका मूळ भी गार्हस्य-आश्रम ही हैं (क्योंकि वहाँके यहारे पर्जन्य (मेष) की उत्पत्ति होती हैं। जिससे वर्षों आदिके हारा तृण-कराः औपधियाँ उत्पन्न होती हैं। उससे वर्षों आदिके हारा तृण-कराः औपधियाँ उत्पन्न होती हैं। । प्राणस्वस्य जो ओपधियाँ हैं। उससे बाहर

कोई दिखायी नहीं देता ॥ ९ ॥

कस्यैषा वाग् भवेत् सत्या मोशो नास्ति गृहादिति । अश्रहधानैरपाहैः स्हमदर्शनवर्जितैः ॥ १०॥ निरासैरलसेः थान्तैसाप्यमानेः सकर्मभिः। शमस्योपरमो हष्टः भवन्यायामपण्डितैः॥११॥

यहस्वाश्रमके घर्मोका पालन करानेते मोत नहीं होता है। ऐसी किसकी वाणी स्टब्स होगी। जो अद्यारिहता मृद और सहमदृष्टिचे बिज्ञत है। अस्वित, आव्यती, आग्न और आने पूर्वेकृत कर्मोसे संतप्त हैं। वे अज्ञानी पुरुष ही स्त्यास-मार्गरा आश्रम के यहस्वाश्रममे शान्तिका अभाव देवते हैं।१०-११। बैळोस्म्यस्येव हेतुहिं मर्यादा शाश्र्यती धुवा। ब्राह्मणो नाम भगवान, जन्मश्रमृति पुण्यते॥ १२॥

वैदिक धर्मकी धनातन सर्यादा तीनों लोकोंग (त करनेवाळी एवं धुव है। माराण पूजनीय है और जमनान्में ही उसका धवके द्वारा समादर होता है॥ १२॥ प्राण्यमभोधानान्मन्त्रा हि प्रवर्तन्ते क्विजातिषु। अविश्वसमोषु वर्तन्ते विश्वसमेष्यप्रसंश्यम्॥ १३॥

आसण, सनिय और वैश्य—तीनों वणीमें गर्माचानके पहले वेदमत्नोंका उच्चारण किया जाता है। फिर टीडिक और पारकीकिक सभी कार्योंमें निस्संदेह उन वेदमत्योंकी प्रश्नीत होती है॥ ११॥ साहि प्रमा क्षान्याणे स्वितिके पार्व्यक्षेत्रके।

हाहे पुनः शंक्षयणे संक्षिते पात्रभोजने। हाने गर्वा पशुनां वा पिण्डानामसु मदाने॥ १४॥ मृतकके दाहर्स्टकारमें, पुनः हेह भारण कर्यमें। देद भारण कर खेनेपर, मृत व्यक्तिकी तानिके क्रिये महिदित तांग

और आद करनेमें, वैतरणीके निमंत गीओं अपण अन्य पद्मओंको दान करनेमें क्षण आदक्रमणे दिने हुए रिटों ना जलके मीतर विवर्जन करनेमें मी बैरिक मन्त्रीन उन्तेग होता है—हन वन कार्योंके मूठ वेदमान हैं॥ १४॥ अर्थिप्सान्तो यहिंपदः कल्यादाः पितरस्तथा। अतस्याप्यनुसान्यने सन्त्रात् सन्त्राह्म कारणम्॥ ६५॥

अधिकातः वर्षियद् तथा कव्यवाह सक्षक तितः भी भूत व्यक्तिके ( शुक्त-शान्ति एवं प्रसन्तता ) के दिये मन्दर्भ पाठकी अनुमति देते हैं । मन्त्र ही स्व धमोके कारण हैं ॥ एवं कोशत्सु वेदेषु कुतो मोक्षोऽस्ति कस्यचित्। भूमणवन्ती यदा मत्याः पितृदेविद्वजातितु॥१६॥

ने ही बेर-मन्त्र जब पुकार-पुकारकर कहते हैं नि सहाप देवताओं भितरों और म्हणियों के जन्मते ही मृजी होते हैं। तब यहस्थाश्रममें रहकर उन म्हणों को चुकाने दिना निर्मान भी मोदा कैंद्रे हो सकता है ! ॥ रह ॥ स्थिता विद्योवित्ताली: पण्डिती: सम्प्रवर्तिनम् ।

श्चिया विहीनैरलसैः पण्डितैः सम्प्रवर्तिनम्। वेद्वादापरिकानं सत्याभासमियानृतम्॥ १७॥ श्रीद्दीन श्रीर शालसी पण्डितीने कमोके स्वर्णने में

आहान वार जालावा गाणावा है। यह सुननेम गया मिलता है—ऐसा मत चलाया है। यह सुननेम गया आमापित होता है। परंतु है मिष्या। हस मार्गेम निर्धाण दे के सिद्धान्तीका तनिक भी जान नहीं है।। १७॥ न वे पांपेहिंगते छुम्यते वा यो ब्राह्मणो यजते वेदशास्त्रेः। अर्घ्य यहैः पशुभिः सार्धमेति संतर्गितसार्पयते च कामैः॥१८॥ जो ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंके अनुसार यशका अनुष्ठान करता हैं। उत्तपर पांपींका आक्रमण नहीं हो सकता और न पाप उसे अपनी और खींच ही सकते हैं। यह अपने किये हुए यश्चें और उनमे उपयोगी पशुओंके साथ अपरके पुण्यलोकोमें जाता है और स्वयं सम् प्रकारके भोगींसे तृप्त होकर दूसरोंको भी तृप्त करता है॥१८॥

न वेदानां परिअवाच शाख्येन न मायया । महत् प्राप्नोति पुरुषो झङ्गीण झङ्ग चिन्दति ॥ १९ ॥ वेदीका अनादर करनेते , शठवावे तथा छळकपदवे

व्यक्ता अनावर करनवा शवदाव वया छळक्यव्य कोई सी मनुष्य परब्रह्म परमात्माको नहीं पाता है। वेदी वया उनमें बताये हुए कर्मोका आध्य जेनेपर ही उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है॥ १९॥

मपिल उपाच

द्शं च पौर्णमासं च अग्निहोनं च धीमतः। चातुर्पास्यानि चैवासंस्तेषु धर्मः सनातनः॥ २०॥ कपिठजीने कहा—बुद्धिमान् पुष्पके विये दर्गः पौर्णमाठः अभिन्होत्र तथा चातुर्पास्य आदिके अनुद्वानका विषात है। क्योंकि उनमें सनातनधर्मकी स्थिति है॥ २०॥ अनारस्माः सुधृतयः शुच्चो ब्रह्मसंक्षिताः। ब्रह्मण्ये सा ते देवास्तर्पयस्यमृतैविणः॥ २१॥

परदा जो सन्यात धर्म स्वीकार करके कर्णानुझानसे निवृत्त हो गये हैं तथा थीर, पवित्र एव ब्रह्मस्वरूपमें स्थित हैं, वे अविनाशी ब्रह्मके चाहनेवाले महालग पुरुष ब्रह्मश्चनसे ही देवताओंको तुत्त करते हैं॥ २१॥

सर्वभूतातमभूतस्य सर्वभूतानि पद्दयतः। देवाऽपि मार्गे मुद्धान्ति अपदस्य पदैषिणः॥ १२॥

को सम्पूर्ण सुंतोक आत्मारुपर्स स्थित हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंको आत्ममावर्स ही देखते हैं, जिनका कोई विशेष पद नहीं है, उन जानी पुरुषका पदनिख दूँढनेबाले— उनकी सतिका पता लगानेबाले देवता भी मार्गर्स मोहित हो जाते हैं॥

चतुर्कारं पुरुषं चतुर्मुखं चतुर्का चैनमुपवाति वाचा। वाहुभ्यां वाच उदगदुपस्थात् तेषां वार्च उदगदुपस्थात्

वेषां द्वारं द्वारपाछो वुमुषेत् ॥ २३ ॥
मनुष्योंने वाय-वैर, वाणीः उदर और उपस्य-चे चार
व्यार हैं। इनका द्वारपाछ होनेकी इच्छा करे अर्थात् इनगर
व्यार छो वह गास्त्रवानयोंने अनुसार इन चारों द्वारोंके
व्यानवे प्राप्य स्वक्, यजुः साम, अधर्वस्थ-चार मुखींचे क्षक

परमपुरुषको मक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग एव अष्टाङ्गयोग— इन चार उपायोंवे भाप्त करता है ॥ २३ ॥

नाप्तर्देवियत्राद्वीतान्यवित्तं न वायोनीयस्य श्टतं प्रगृह्वात्। कृद्धो न चैव प्रहरेत श्रीमां-स्तथास्य तत्पाणिषादं खुगुतस्य ॥ २४ ॥ इदिमान् पुरुष ज्ञा न खेले, दुसरोका पन न ले,

बुद्धिमान् पुरुष जूआ न खेले व्यूवर्रीका धन न ले , तीन पुरुषका बनाया हुआ अन्त न ग्रहण करे और क्रोधर्मे आकर किसीको मार न बैठे— ऐसा करनेचे उसके हाय-पैर सुरक्षित रहते हैं ॥ २४ ॥

नाकोशमुञ्छेत्र वृथा वदेच न पैशुनं जनवादं च कुर्यात्। सत्यव्रतो मितभाषोऽप्रमृत्तः-

स्तथास्य वाग्द्रारमयो सुगुत्तम्॥२५॥ किसीको गाली न दे, व्यर्थ न वोळे, दूकरीकी चुगली या निन्दा न करे, मितभाषी हो, सत्य चचन वोळे तथा इसके लिये बदा सावधान रहे—ऐसा करनेसे बाक् हन्द्रिय-रूप द्वारकी रखा होती है॥ २५॥

> नानारानः स्थान महारानः स्थान दलोखुपः साधुभिरागतः स्थात्। यात्रार्थमाहारमिहाददीत

तथास्य स्याज्जाठरी द्वाराहितः॥ २६॥
उपवास न करे, किंतु बहुत अधिक भी न खायः वस्य
भोजनके किये काकायित न रहे। सक्जनीका सङ्ग करे और
जीवनविषाहके किये जितना आवस्यक हो। उतना सी अन्य
पेटमें डाले—इससे उदरहारका सरक्षण होता है॥ २६॥

न बीर पर्जी विहरेत नारीं न चापि नारीमनृतावाह्यीत । भार्यावतं द्यात्मिन चारयीत तथास्योपस्थद्वारगुप्तिर्भवेत ॥

वीर युधिष्ठिर । अपनी धर्मपत्नीके वाय ही विहार करे. परायी जीके वाय नहीं, अपनी जीको भी अवतक वह श्रद्ध-स्तादा न हुई हो, चमागमके क्रिये अपने पात न बुळाये और मनमें एकपनीमत घारण करें । ऐसा करनेचे उसके उपस्य-द्वारकी रक्षा हो सकती है ।। २७ ॥

द्वाराणि यस्य सर्वाणि सुगुप्तानि मनीषिणः। उपस्यसुद्दरं वाह्न बाक् चतुर्थी स वे द्विजः ॥ २८॥

जिस मनीबी पुस्तके जगसः, उदरः, हाय पैर और बाणी-ने समी हारपूर्णतः रक्षित हैं। वही वास्तवमें ब्राह्मण है।।

मोधान्यगुतद्वारस्य सर्वाण्येव भवन्युत । कि तस्य तपसा कार्ये कि यक्षेन किमात्मना ॥ २९ ॥ जिसके ये द्वार सुरक्षित नहीं हैं, उसके सारे शुम-कर्म निष्फळ होते हैं, ऐसे मनुष्यको तपस्या, यज्ञ तथा आत्मचिन्तन-से क्या लाम हो सकता है हैं। १९॥

अनुत्तरीयवसनमनुपत्तीर्णशायिनम् बाह्यधानं शास्यन्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ३० ॥

जिसके पास बखके नामपर एक लंगोटी मात्र है, ओडने-के लिये एक चादरतक नहीं है, जो विना विछीनेके ही सोता है, बॉर्होका ही तिकया लगाता है और सदा शान्तमावसे रहता है, उसीको देवता ब्राह्मण मानते हैं॥ ३०॥

द्वन्द्वारामेषु सर्वेषु य एको रसते मुनिः। परेषामनजुष्यायंस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥३१॥

जो युनि शीत-उष्ण आदि सम्पूर्ण हन्द्रस्ती उपवनींमे अकेला ही आनन्दपूर्वक रहता है और दूसरोंका चिन्तन नहीं करता, उसे देवतालोग ब्राझण (ब्रह्मशानी) समझते हैं॥ येन सर्विमिदं युद्धं प्रकृतिर्विकृतिक्ष या। गतिक्षः सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥ ३२॥

जिसको इस सम्पूर्ण जगत्की नश्वरताका छान है, जो प्रकृति और उसके विकारोसे परिचित है तथा जिसे सम्पूर्ण भूतोंकी गतिका शाम है, उसे देवतालीग ब्रह्मशानी मानते हैं ॥ ३२ ॥

स्रभयं सर्वभूतेभ्यः सर्वेषामभयं यतः। सर्वभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विद्यः॥ ३३॥

जो सम्पूर्ण भूतेखि निर्भय है, जिससे समस्त प्राणी भय नहीं मानते हैं तथा जो सब भूतोका आत्मा है। उसीको देसता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं ॥ ३३ ॥

नान्तरेणानुजानन्ति दानयशक्तियाफलम् । अविशाय च तत् सर्वमन्यद् रोचयते फलम् ॥ ३४ ॥

परंतु मृद्ध मानव दान और यश-कर्मके फलके विवा योग आदिके फलका अनुमोदन नहीं करते । वे उन मोक्षप्रद समस्त साधनोंके महत्त्वको न जाननेके कारण स्वर्ग आदि अन्य फलोंमे ही कचि रखते हैं ॥ ३४ ॥ स्वक्रमीभः संश्रितानां तपो घोरस्वमागतम्। तं सन्ताचारमाश्रित्य पुराणं शाश्वतं ध्रुवम् ॥ ३५ ॥

किंतु उत पुराण, शाश्वत एवं घ्रुव यौगिक खदाचारका आश्रय केकर अपने कर्तव्य कर्मोमे परावण रहनेवाले शनियों-का तप उत्तरोत्तर तीव्रवाको प्राप्त होता है ॥ ३५ ॥ अश्चननुवन्तश्चरित्तं किंचिद् धर्मेषु स्वितम् । निरापद्धर्म आचारो छाप्रमादोऽपराभवः॥ ३६॥

प्रवृत्तिमार्गी मनुष्य योगशास्त्रके स्त्रोमे कथित यम-नियमादिका अनुष्ठान नहीं कर सकते । वह यौगिक आचार आपत्तिश्र्त्य, प्रमादरिहत है । वह कामादिष्ठे पराभवकी नहीं प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ फळवन्ति च क्रमीणि व्युष्टिमन्ति धुवाणि च । विगुणानिच पश्यन्ति तथानैकान्तिकानिच ॥ ३७॥

योगगासमें कथित कर्म श्रेष्ठ फल देनेवाले, उन्ने करनेवाले एव खाथी हैं। तो भी प्रश्वतिमार्गा मनुष्य उनले गुणरहित (निष्फल) और अखिर समझते हैं ॥ ३०॥ गुणाश्चात्र सुदुखेया ह्याताश्चात्र सुदुष्कराः। अनुष्टिताश्चान्तवन्त इति त्यमनुषद्दयसि॥ ३८॥

गुणोंके कार्यभूत वो यन-यागादि है, उनके स्वरूप और विधि-विधानको समझना बहुत कठिन है। समग हेनेतर भी उनका अनुधान करना तो और भी कठिन है। यदि अनुधान भी किया जाय तो भी उनसे नाशवान् परनी ही प्राप्ति होती है। इन सब बातोंको तुम भी देखते और समझते हो॥ ३८॥

#### स्यूमरश्मिरुवाच

यथा च चेदमामाण्यं त्यागश्च सफलो यथा। तौ पन्यानाबुभौ व्यक्तौ भगवंस्तद् चदस्य मे ॥ ३९ ॥

स्यूमरहिमने कहा—मगवन् । 'कर्म करो' श्रीर 'कर्म छोड़ो' ये जो परस्यविषद्ध हो स्यष्ट मार्ग हैं। इनका उपदेश करनेवाले वेदकी प्रामाणिकताना निर्वाद कैंचे हो हो तथा स्याग कैंचे चकल होता है ? यह आर मुझनो वताइये ॥ ३९॥

#### कपिल उवाच

प्रत्यक्षमिह पश्यन्ति भवन्तः सत्यथे खिताः। प्रत्यक्षं तु किमनास्ति यद् भवन्त उपासते॥ ४०॥

क्विपळने कहा—आपळोग छन्मापें स्वित रहार यहाँ योगमार्थके फळका प्रत्यक्ष दर्शन वर छनते हैं। पर्तु कर्ममार्थमें रहकर आपळोग जिल यग्न युवाना रखें हैं। उससे यहाँ कीन सा प्रत्यक्ष फळ प्राप्त होता हैं ? ॥ ४० ॥

#### स्युमरश्मिरुयाच

स्यूमरिक्सरहं ब्रह्मन् जिङ्गासार्थमिदागतः। श्रेयस्कामः प्रत्यवोचमार्जवात्र विवसया॥४१॥

स्यूमरिमने फहा—अत् । मेरा नाम स्वृत्तिम है। में ज्ञान-प्राप्तिकी इच्छाते यहां आया हूँ। मने वन्या। की इच्छा रखकर तरक भावते ही अपनी याते आपनी ने गाने उपिसत की हैं। बाद-विवादकी इच्छाते नहीं ॥ ४१ ॥ इ.म.ं च संदायं घोरं भगवान प्रवर्गता में। प्रत्यक्षमिष्ट पदयन्तो भवन्तः सत्यथे स्थिताः। किमन प्रत्यक्षतमं भवन्ता युपासते ॥ ४२ ॥ सन्यय तर्कशास्त्रेभ्य आगमार्थ ययागमम्।

मेरे सनमे एक भयानक संशय उठ खड़ा हुआ है, हमें आप ही मिटा सकते हैं। आरने क्हा या कि तुम सन्मार्गि स्थित रहकर यहाँ योगमार्गके फलका प्रत्यक्ष दर्शन कर ठाउँ हो। मैं पूछता हूं कि आप जिसकी उपायना करते हैं। यहाँ उसका अत्यन्त प्रत्यक्ष फल क्या है १ आप उसका तर्कका सहारा न लेकर प्रतिपादन कीजिये। जिससे मैं आगमके अर्थको जान सकूँ ॥ ४२५ ॥

आगमो वेदवादास्तु तर्कशास्त्राणि चागमः ॥ ४३ ॥ वेदमतका अनुसरण करनेवाले शास्त्र तो आगम हैं ही, तर्कशास्त्र (वेदीके अर्थका निर्णय करनेवाले पूर्वीचर

मीमासा आदि ) भी आगम हैं ॥ ४३॥

यथाश्रममुपासीत आगमस्तत्र सिध्यति । सिद्धिः प्रत्यक्षरूपा च दद्यत्यागमनिश्चयात् ॥ ४४ ॥

जिस-जिस आश्रममें जो-जो धर्म विहित है, वहाँ वहाँ उद्यो-उद्यी धर्मकी उपायना करनी चाहिये । उदा-उदा स्थानपर उद्यी-उद्यी धर्मका आचरण करनेते वहाँ आगम सफ्छ होता है । एव श्रास्त्रके निश्चयते ही विद्विका प्रत्यक्ष दर्शन होता है ॥ ४४ ॥

मौनीवीव निबद्धा हि स्रोतसा सनिवन्धना । हियमाणा कथं विष्ठ कुबुर्सीस्तारविष्यति । एतत् प्रवीतु भगवानुवपन्नोऽस्म्यधीहि भोः॥ ४५॥

जैते एक जगह जानेवाळी नावमें दूधरी जगह जानेवाळी नाव बाँध दी जाय तो वह जलके खोतछे अपहृत हो किसीको गन्तम्य स्थानतक नहीं पहुँचा सकती, उसी प्रकार पूर्वजन्मके कर्मोंकी बासनासे बंधी हुई हमारी कर्ममंत्री नौका हम कुखुद्धि पुरुषोंको कैसे भवसागरसे पार उत्तरेगी १ भगवन् । यह आप मुझे बताइये, में आपकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिये ॥ ४५ ॥

नैव त्यागी न संतुष्टो नाशोको न निरामयः। न निर्विधित्सो नावृत्तोनापवृत्तोऽस्ति कश्चन॥ ४६॥

बासवर्मे इस जगत्के भीतर न कोई त्यागी है न संतुष्टः न घोकहीन है न नीरोग । न तो कोई पुच्य कर्मे करनेकी इच्छामे सर्वया श्रुत्य है। न आसक्तिने रहित है और न सर्वया कर्मका त्यागी ही है ॥ ४६॥

भवन्तोऽपि च हृष्यन्ति द्योचन्ति च यथा वयम् । इन्द्रियार्थाश्च भवतां समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ४७ ॥

आप भी इमलेगोंकी ही भाँति हुई और शोक प्रकट करते हैं। वमस्त प्राणियोंके समान आपके समक्ष भी शब्द, स्वर्ध आदि विषय उपस्थित और यहीत होते हैं॥ ४०॥ एवं चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणां प्रश्वसित्रु। एकमालम्बमानानां निर्णये कि निरामयम्॥ ४८॥

इस प्रकार चारों वणों और शाश्रमीके छोग सपी प्रवृत्तियोंमें एकमात्र सुलका ही आश्रय छेते हैं—उद्यीको अन्ता छस्प बनाकर चछते हैं, अत सिद्धान्तत अक्षय सुल क्या है, यह बताइये॥ ४८॥

म॰ स॰ ३ - २. १३--

कपिल उवाच

यद् यदाचरते शास्त्रमध्ये सर्वप्रवृत्तिषु । यस्य यत्र हानुष्टानं तत्र तत्र निरामयम् ॥ ४९ ॥

क्विपळने कहा — जो जो शास्त्र जिस-जिस अर्थका आचरण—प्रतिपादन करता है, वह यह समी प्रवृत्तियोंमें सफल होता है। जिस साधनका जहाँ अनुष्ठान होता है, वहाँ-वहाँ अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है॥ ४९॥

हानं हावयते सर्वे यो हानं हानुवर्तते। हानाद्पेत्य या दृत्तिः सा विनाशयति प्रजाः॥ ५०॥

जो ज्ञानका अनुसरण करता है, ज्ञान उसके समस्त स्वरायनवनका नाश कर देता है। विना ज्ञानकी जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रजाको जन्म और मरणके चक्करमें डालकर उसका विनाश कर देती है॥ ५०॥

भवन्तो ज्ञानिनो व्यक्तं सर्वतस्य निरामयाः। ऐकात्म्यं नाम कश्चिद्धि कदाचिदुपपद्यते॥ ५१॥

आपछोग शानी हैं। यह बात सर्वविदित है। आप सय ओरते नीरोग भी हैं; परत क्या आपछोगोंमेंने कोई भी किसी भी काव्में एकात्मताको मात हुआ है १ ( जब एक-मात्र अदितीय आत्मा अर्थोत् ब्रह्मकी ही सत्ताका सर्वत्र बोथ होने लगे। तब उसे एकात्मताका शान कहते हैं ) ॥ ५१ ॥ शास्त्रं हाबुद्ध्या तस्त्वेन केविद्धाद्यकाल्जना। )

सार्वे खेतुर्वा तस्वनं काचद् वाद्वलाज्जनाः । कामद्वेपाभिभृतत्वादहङ्कारवशं गताः ॥ ५२ ॥

शास्त्रको यथार्थरूपये न जानकर दुःछ छोग वितण्डा-बादके ही बळवे राग-देवये अभिभूत होनेके कारण अहकारके अधीन हो गये हैं ॥ ५२॥

याधातथ्यमविक्षाय शास्त्राणां शास्त्रदस्यवः। ब्रह्मस्तेना निरारम्भा दम्भमोहवशातुगाः॥ ५३॥

वे शास्त्रीके ययार्थ तात्रयंकीन जानके कारण शास्त्रदस्य (शास्त्रीके अर्थपर दाश डालनेवाले छुटेरे। करे जाते हैं। एवंव्यापी ब्रह्मका भी अपस्त्राप करनेके कारण ब्रह्मचोरकी पदचीरे विभूषित होते हैं। शाम-दम आदि साधनोंका कभी अनुष्ठान नहीं करते हैं तथा दम्भ और भोहके बशमे पढ़े रहते हैं॥ ५३॥

नैर्गुण्यमेव पश्यन्ति न गुणाननुयुक्षते। तेषां तमःशरीराणां तम एव परायणम्॥ ५४॥

वे शमन्सम आदि साधनोंको सदा निष्फल ही देखते और समझते हैं। ज्ञान, ऐश्वयं आदि सदुणोंकी निज्ञासा नहीं करते हैं। उन तमोमय अरीरवाले पुरुषोंका तमीगुण ही सबसे बड़ा अवलम्ब है॥ १४॥

यो यथाप्रकृतिर्जन्तुः प्रकृतेः स्थाद् वशानुगः । तस्य द्वेपश्च कामश्च कोधो दम्भोऽचृतं मदः । नित्यमेवाभिवर्तन्ते गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ॥ ५५ ॥

जिस प्राणीकी जैसी प्रकृति होती है। उस प्रकृतिके यह अधीन होता है। उसके भीवर द्वेषः कामः क्रोषः दम्भः असत्य और मद-ये प्रकृतिजनित गुण सदा ही विद्यमान रहते हैं ॥ ५५ ॥

पर्च ध्यात्वानपश्यन्तः संत्यजेयः शुभाशुभम् । परां गतिमभीष्सन्तो यतयः संयमे रताः॥ ५६॥

परम गति प्राप्त करनेकी इच्छावाले सयमग्रील यति इस प्रकार सोच-विचारकर शम और अश्रम दोनोंका परित्यागकर हेते हैं ॥ ५६ ॥

स्युमरहिमरुवाच

सर्वमेतन्मया ब्रह्मन् शास्त्रतः परिकीतितम्। न ह्यविशाय शास्त्रार्थे प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः॥ ५७॥

स्यूमरिशमने कहा-जहान् । मैने यहाँ जो कुछ कहा है, वह सब शास्त्रसे प्रतिपादित है। क्योंकि शास्त्रके अर्थको जाने विना किसीकी किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती।५७। थः कश्चिन्त्याय्य आचारः सर्वे शास्त्रमिति श्रुतिः। यदन्यास्यमशास्त्रं तदित्येषा भ्रयते श्रुतिः॥ ५८॥

जो कोई भी न्यायोचित आचार है। वह सब शास्त्र है। ऐसा श्रुतिका कथन है । जो अन्यायपूर्ण बर्ताव है। यह अञ्चास्त्रीय है। ऐसी अति भी सुनी जाती है।। ५८॥

न प्रवृत्तिर्भाते शास्त्रात् काचिदस्तीति निखयः। यद्ग्यद् चेद्वादेभ्यस्तद्शास्त्रमिति श्रतिः ॥ ५९ ॥

शास्त्रके विना अर्थात् शास्त्रकी आज्ञाका उल्लाहन करके कोई प्रश्नित सफल नहीं हो सकती। यह विद्वानीका निक्षय है। जो वैदिक वचनोंके विषद्ध है। वह सब अशास्त्रीय है। ऐसा श्रुतिका कथन है ॥ ५९ ॥

शास्त्रादपेतं पश्यन्ति वहवो व्यक्तमानिनः। शास्त्रदोषान् न पश्यन्ति शोचन्ति च यथा वयम्। इन्द्रियाथीस्त्र भवतां समानाः सर्वजन्तुषु ॥ ६० ॥

वहतन्से मनुष्य प्रत्यक्षको ही माननेवाले हैं। वे शास्त्रके पूत्रक इहलोकपर ही दृष्टि रखते हैं। शास्त्रोक्त दोपींको नहीं देखते हैं और जैसे इमलोग शोक करते हैं, दैसे ही वे भी अवैदिकमतका आश्रय लेकर शौक किया करते हैं। आप-जैसे श्रानियोंको भी सब जन्तुर्मिक समान ही इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभव होता है ॥ ६०॥

एवं चतुर्णी वर्णानामाश्रमाणां प्रवृत्तिषु। प्कमालम्बमानानां निर्णये सर्वतीदिशम्॥६१॥ आनन्त्यं वद्मानेन शक्तेनावर्जितात्मना। हीनप्रशास्त्रमोञ्जाः ॥ ६२ ॥ थविज्ञान**हतप्र**ज्ञा

इस प्रकार चारों वर्णों और आश्रमींकी जो प्रवृत्तियाँ हैं। उनमे लगे हुए मनुष्य एकमात्र सुखका ही आश्रय हेते हैं-इति श्रीमहाभारते धान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि गोकपिकीये प्कीनसस्यधिकहिशततमेऽध्यायः॥ २६९ ॥

अशानसे हतब्रद्धिः तुच्छ विषयोंमें मन लगानेवाते तथा तनी गुणमे आहत हैं । आप ऊहापोह करनेम समर्थ-बहार है, व्यवः सार्वदेशिक विद्यान्वके रूपमे मोक्षसूखकी अनन्तना बताकर आपने मनसे हमें शान्ति पहेंचायी है ॥ ६१-६२ ॥ शक्यं त्वेकेन युक्तेन कृतकृत्येन सर्वशः। विषद्धमात्रं व्यपाश्चित्य चरितं विजितात्मना ॥ ६३॥ वेदवादं व्यपाथित्य मोक्षोऽस्तीति प्रभावितम। सर्वेलोकविगहिणा ॥ ६४ ॥ अपेतन्यायशास्त्रेण जो आपके समान एकाकी। योगयक्ता इतक्रय और

उसे ही प्राप्त करना चाहते हैं । उनमेंसे हम हैं होत

सतपर विजय पानेवाला है तथा जो केवल शरीरना अथना उसकी रक्षा के लिये खल्प मिक्षात्रमात्रका सहारा हेकर समुर्ग दिशाओंसे विचरण कर सकता है। जिसने न्यायशान्तरा परित्याग कर दिया है तथा जो सम्पूर्ण सगरको नाशवान् होनेके कारण गर्हित समझता है। ऐसा पुरुप ही वेद-वानवींका आश्रय लेकर 'मोक्ष है' यह साधिकार वह सकता है ।६३-६४। इदंत दुष्करं कर्म कुटुम्बसभिसंधितम्। दानमध्ययनं यशः प्रजासंतानमार्जवम् ॥ ६५ ॥

ग्रहस्थाश्रमके अनुसार जो यह क्रुटम्पके भरण पोरणभे सम्बन्ध रखनेवाला कार्य है तथा दानः खाध्यायः यहः संवानोत्पादन एवं सदा सरल और कोमल भाषने पर्वाप करना रूप जो कर्म है। यह सब मनुष्यके लिये आयन्त दक्कर है ॥ ६५ ॥

यद्येतदेवं कृत्वापि न विमोक्षोऽस्ति कराचित्। धिक् कर्तारं च कार्यं च थमधायं निर्धकः॥ १६॥

यदि यह सब दुष्कर कर्म करके भी किसीको मीत नहीं प्राप्त हुआ तो कर्ताको थिकार है। उसके उस कार्यको थियार है । और इसमें जो परिश्रम हुआ; वह व्यर्थ हा गया ॥६६॥ नास्तिक्यमन्यथा च स्थाद् चेदानां पृष्ठतः क्रिया । प्तस्यानन्त्यमिच्छामि भगवन्त्रोतुमक्षसा ॥ ६७ ॥

यदि कर्मकाण्डको स्वर्थ समझकर छोड दिया जपन यह नास्तिकता और वेदोकी अबहेरना होगी; अतः मगन्द् मै यह युनना चाहता हूं कि कर्मकाण्ड किस प्रकार सुगमन

पूर्वक मोक्षका साधक होगा || ६७ || तत्त्वं वदस्य मे ब्रह्मन्तुपसन्नोऽसम्पर्धाहि भोः। यथा ते विदितो सोक्षस्तथेच्छाम्युपशिक्तितुम्॥ ६८॥

ब्रह्मन् ! आप मुझे तस्वजी बात बनाइवे । में निपर भावते आपकी शरणमें आया हूँ । गुकरेव | मुरो उरहेर क्रीजिये । आपको मीलके खरूपका जैमा जान है। चैना ही में भी सीखना और जानना चाइता हूँ ॥ ६८॥

इस प्रकार श्रीमहासारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत भोखमंपर्वमं गोक्रिफ्तीपोपाल्यानविषयक दो सी टमहत्तरवी रच्याम पूर हुर ॥ २६० ।

# सप्तत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः

स्यूनरिंग-कपिल संवाद—चारों आश्रमोंमें उत्तम साधनोंके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्तिका कथन

कपिल उवाच

वेदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः छताः।

द्वे श्रह्मणी वेदिनव्ये शब्दश्रह्म परं च यत्॥ १ ॥
कपिलने कहा—स्यूमरमे ! सम्पूर्ण लोकोंके लिये
वेद ही प्रमाण हैं। अतः वेदोंको अवहेलना नहीं की गयी
है । श्रह्मके दो रूप समझने चाहिये-शब्दश्रह्म (वेद )
और परश्रह्म (सीचदानन्दयन परमास्म )॥ १ ॥
शब्दश्रह्मणि निक्पातः परं श्रह्माधिगच्छति ।
शर्परमेतत् कुकते यद् वेदे कुकते ततुम् ॥ २ ॥
इतशुद्धश्रद्मीरोते हि पात्रं भवति श्रह्मणः।
आनन्त्यमत्र शक्तवेदं कर्मणां तद प्रवीमिते ॥ ३ ॥

जो पुरुष शब्दबसमें पारगत ( वेदोक्त कार्मिक अनुष्ठान-ते शुद्धचित्त हो खुका ) है, वह परम्रहाको प्राप्त कर लेता है। पिता और भाता वेदोक्त गर्भाधानकी विधित्ते वालकके जिल धरीरको जन्म देते हैं, वे उस वालकके उस धरीरका ही सस्कार करते हैं। इस प्रकार शिसका धरीर वैदिक सस्कारके ध्रद्ध हो जाता है, वही महाशानका पात्र होता है। अब मैं अपनी दुद्धिके अनुसार तुग्हें यह बता रहा हूँ कि कर्म किल प्रकार अक्षय मोक्ष-सुखकी प्राप्ति करानेमें कारण होते हैं। २-१। अनागममनैतिक्षां प्रत्यक्षां लोकसाहितकम् । धर्म इत्येच ये यशान् वितन्यन्ति निराहिताः॥ ४ ॥

नो अपना धर्म (कर्तन्य) समझकर विना कियी
प्रकारकी मोगेच्छाके यग्रैका अनुष्ठान करते हैं। उनके उस
यश्चकां फळ वेद या इतिहासहारा नहीं जाना जाता है। वह
प्रत्यक्ष है और उसे एक छोग अपनी आंखों देखते हैं॥ ४॥
उत्पन्नत्यागिनोऽखुक्धाः छुपाख्याविवर्जिताः।
धनानामेच ने पन्यास्तीर्थेषु प्रतिवादनम्॥ ५॥
अनाश्चिताः पापकर्म कदासित् कर्मयोगिनः।
मनासंकरपसंसिद्धाः विद्युद्धन्नाननिश्चयाः॥ ६॥

जो प्राप्त हुए पदार्थोंका त्याग सब प्रकारके ट्राट्यकों छोड़कर करते हैं, जो क्रमणता और अस्त्यासे रहित हैं और धनके उपयोगका यही सर्वोचम मार्ग है' ऐसा समझकर सत्पार्जोंको दान करते हैं, कभी पापकर्मका आश्रम नहीं होते तथा सदा कर्मयोगके साधनमें ही ट्रगे रहते हैं, उनके मान-सिक संकर्मकी शिक्षि होने ट्याती है और उन्हें विद्युक्ष द्यान-स्वरूप परज्ञसके विषयमें दद निश्चय हो जाता है॥ ५-६॥ अकुष्पन्तोऽनस्प्यन्तो निरहद्वारमत्स्वराः। श्वाननिष्ठास्त्रिश्चाहुहस्त्र सर्वभ्वविद्ये रद्याः॥ ७॥ वे किसीपर क्रोध नहीं करते, कहीं दोषहरिं नहीं रखते.

अहकार तथा मात्मयंथे दूर रहते हैं, शानके साधनीं अनकी निद्य होती है, उनके जन्म, कर्म और विधा-तीनों ही छुद्ध होते हैं तथा वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्मर रहते हैं ॥७॥ आसन् मृहस्था भूषिष्टा अन्युत्कान्ताः स्वकर्मस्तु। राजानश्च तथा युक्ता ब्राह्मणाश्च यथाविधि॥ ८॥

पूर्वकालमें बहुत से ब्राह्मण और राजा ऐसे हो गये हैं, जो ग्रह्म आश्रममें ही रहते हुए अपने अपने कर्मोंका त्यारा न करके उनमें निष्काम भावसे विधिपूर्वक रूगे रहे।

समा ह्यार्जनसम्पन्नाः संतुष्टा ज्ञाननिश्चयाः। प्रत्यक्षधर्माः शुचयः श्रद्दधानाः परावरे॥ ९ ॥

वे सब प्राणियोंपर समान दृष्टि रखते थे। तरल, स्तुष्ट, शाननिष्ठ, प्रत्यक्ष फल देनेबाले घर्षके अनुष्ठाता और शुद्धचित्त होते थे तथा शब्दब्रस एव परब्रस-दोनींमें ही अजा रखते थे॥ ९॥

पुरस्ताव् भावितात्मानी यथावचरितवताः। चरन्ति धर्मे छञ्छेऽपि दुर्गे चैवापि संहताः॥ १०॥ संहत्य धर्मे चरतां पुराऽऽसीत् सुखमेव तत्।

तेयां नासीद् विधातन्यं प्रायिश्वतःं कथंचन ॥ ११ ॥
वे आवश्यकः नियमोंका यथावत् पालन करके पहले
अपने चित्तको द्युद्ध करते थे और कठिनाई तथा दुर्गम
स्थानीमें पद जानेपर भी परस्पर मिककर धर्मानुष्ठानमें
तथा रहते थे । वंधनद होकर धर्मानुष्ठान करनेवाले उन
पूर्ववर्ती पुरुषोंको इतमें सुखका ही अनुमन होता था ।

पड़ती थी॥ १०-११॥ स्तर्य हि धर्ममास्थाय दुराधर्षतमा मताः। न मात्रामग्रक्ष्यन्ते न धर्मच्छळमन्ततः॥१२॥

उन्हें किसी प्रकारका प्रायक्षित करनेकी आवश्यकता नहीं

वे सत्ययमंका आश्रय लेकर ही आयन्त दुर्धर्ष माने जाते थे। लेहामात्र भी पाप नहीं करते थे और प्रापान्तका अवसर उपस्थित होनेपर भी धर्मके विषयमें छळ्डे काय नहीं लेते थे॥ १२॥

य एव प्रथमः करुपत्तमेवाग्याचरन् सह । तेषां नासीद् विधातव्यं प्रायक्षितं कदाचन ॥ १३ ॥

बो प्रयम श्रेणीका घर्म माना जाता था, उत्तीका वे धव छोग साथ रहकर आचरण करते थे, अत: उनके सामने कमी प्राथिवत्त करनेका अवसर नहीं आता था ॥ १३॥ तस्मिन् विधी स्थितानां हि प्राथश्चित्तं न विधते। दुर्वेछात्मन उत्पन्नं प्राथश्चित्तमिति श्रुतिः॥ १४॥ धर्मकी उत उत्तम श्रेणीमें स्थित हुए उन शुद्धित्त्व पुरुषोंके लिये प्राथिश्वत्त हैं ही नहीं । जिनका हृदय हुर्चल हैं। उन्होंने पाप होता है और उन्होंके लिये प्राथिश्वत्तका विधान किया गया है-ऐसा सुननेमे आता है ॥ १४ ॥ एवं यहविधा विद्याः पुराणा यहावाहनाः । कैंविद्यमुद्धाः शुचयो वृत्तवन्तो यशस्त्रिकः ॥ १५ ॥

इस प्रकार बहुतन्ते ब्राह्मण पूर्वकालमे यशका निर्वाह करते ये । वे वेदविद्याके शानमे बहेन्चदे, पवित्र, सदाचारी और यशस्त्री थे॥ १५ ॥

यजन्तोऽहरहर्यक्षेनिंराशीर्वन्धना बुधाः। तेषां यक्षास्र वेदाश्च कर्माणि च यथागमम् ॥ १६ ॥

वे विद्वान् पुरुष प्रतिदिन कामनाओंके वन्धनते मुक्त हो यजींद्वारा भगवान्का यजन करते थे। उनके वे यज, वेदान्ययन तथा अन्यान्य कर्म शास्त्रविधिके अनुसार सम्यन्न होते थे॥ १६॥

आगमाध्य यथाकाले संकल्पाध्य यथाकमम्। अपेतकामकोधानां बुध्यराचारकर्मणाम्॥१७॥

उन्होंने काम और क्षोधको त्याग दिया या । उनके आचार कर्म दूकरोके लिये आचरणमें व्यने अत्यस्त कठिन थे। उनके हृदयमें यथात्मय शास्त्र-शान और तत्वं-करका क्षमशः उदय होता था।। १९॥।

खकमीभः शंसितानां प्रकृत्या शंसितात्मनाम्। भ्राजुनां शमनित्यानां स्वेषु कर्मसुवर्तताम्॥ १८॥

अपने उत्तम कर्मोंके कारण उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी । वे स्वमानसे ही पवित्रचित्तः सरळः शान्तिपरायण और स्वभमीनेष्ठ होते थे ॥ १८ ॥

सर्वमानन्त्यमेवासीदिति नः शाश्वती श्रुतिः। तेवामदीनसत्त्वानां दुश्चराचारकर्मणाम्॥१९॥

उनके हृदय बड़े उदार थे, उनके आचार और कर्म दूसरोंके लिये आचरणमें लानेमें अत्यन्त कठिन थे, अतः उनका सारा ह्यम कर्म ही अक्षय मोक्षरूप फल देनेवाला या। यह बात सदा हमारे सुननेमें आयी है ॥ १९॥

स्वकर्मभिः सम्भूतानां तपो घोरत्वमागतम्। तं सदाचारमाश्चर्यं पुराणं शाश्वतं ध्रुवम्॥२०॥

वे अपने-अपने कर्मों ही परिपुष्ट थे। उनकी तपस्या घोर रूप धारण कर जुकी थी। वे आश्चर्यजनक सदाचार-का पालन करते थे और उतका उन्हें पुरातनः शास्वत एवं अविनाशी अक्षरूप फल प्राप्त होता था॥ २०॥ अशक्तुवद्गित्रश्चरित्तं किंतिवद् धर्में पुराङ्गमताम्। निरापदर्म आचारो छाप्रमादोऽपराभवः॥ २१॥

निरापद्धमः आचारा हात्रमावाउपरानवन गर्न धर्मोमं जो किंचित सुस्मता है। उसका आचरण करनेमें कितने ही लोग असमर्थ हो जाते हैं। वास्तवमें वेदोक आचार और धर्म आपत्तिसे रहित है। उसमें न तो प्रमाद है

और न पराभव ही है॥ २१॥

सर्ववर्णेषु जातेषु नासीत् कश्चिद् व्यतिकमः । व्यस्तमेकं चतुर्घो हि बाह्मणा आश्रमं विदुः ॥ २२ ॥

पूर्वकालमे कर क्योंकी उरांति हो जानेर आध्यति विषयमें कोई वैपम्य नहीं था। तदनन्तर एक ही आध्यति अवस्था-भेदते चार भागोंमें विमक्त किया गया। दव शतरी समी बाह्मण जानते रहे ॥ २२॥

व सन्ते विधिवत् भाष्य गच्छन्ति परमांगतिम्।
ग्रहेभ्य पव निष्क्रम्य वनमन्ये समाधिताः॥ २३॥
ग्रहमेवाभिसंक्षित्य ततोऽन्ये ब्रह्मचारिणः।
त पते दिवि हर्यन्ते च्योतिभूता विज्ञातयः॥ २४॥
नक्षमाणीय थिण्येषु ब्रह्मस्तारकागणः।
आनन्त्यम्पसम्मासाः संतोपादिति वैदिकम्॥ २५॥

श्रेष्ठ पुरुष विधिपूर्वक उन चय आश्रमीमें प्रदेश पर उनके धर्मका पावन करते हुए परमगितको प्राप्त होते हैं। उनमेंचे कुछ लोग वानप्रस्थका आश्रम लेकर एक मानव एक्ट हो इहकर और कोई झानवर्ष आश्रमका चेवन परते हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करने एए एक्ट मानव एक्ट हुए ही उस आश्रमधर्मका पालन करने एए एक्ट मानव हैं। उस समय वे ही हिज्ञाण आकानमं व्योतिर्मयर ऐंदि हों। उस समय वे ही हिज्ञाण आकानमं व्योतिर्मयर ऐंदि हों। अनेक सारागण हैं-इन चर्मने छोगेरिक हारा ही यह अनन्त पद प्राप्त किया है, ऐंदा वैदिक खिद्दान्त है। एक्ट नन्द प्राप्त किया है, ऐंदा वैदिक खिद्दान्त है। एक्ट नन्द प्राप्त किया है, ऐंदा वैदिक खिद्दान्त है। एक्ट नन्द प्राप्त किया है, ऐंदा वैदिक

यद्यागच्छन्ति संसारं पुनर्योतिपु तादशाः। न लिप्यन्ते पायकृत्येः कशचित् कर्मयोतितः॥ २६॥

ऐले पुण्यातमा पुरुष यदि कभी पुनः सतारकी कर्माधि कार कुक्त योनियोमें आते या जन्म ब्रहण करते हैं तो वे उठ योनिके सम्बन्धने पापकर्मोद्वारा दित नहीं होते हैं ॥ २६ ॥ प्रवमेव ब्रह्मचारी शुश्रुपुर्वोरनिक्षयः । प्रवमेव ब्रह्मचारी शुश्रुपुर्वोरनिक्षयः । प्रवं युक्तो ब्राह्मणः स्थाइन्यो ब्राह्मणको भवत् ॥ २७ ॥

इसी प्रकार गुरुकी वेवामें तत्तर रहनेवाला, हरूपरें परायण, इड्ड निश्चयवाला तथा योगयुक्त हरावारों हैं उत्तम ब्राह्मण हो सकता है। उससे मिन्न अन्य प्रकार का ब्राह्मण निम्म कोटिका अथवा नाममाध्या ब्राह्मण समझा जाता है।। २७।।

कर्मेंबं पुरुपसाह द्युमं वा यदि वायुभम्। प्वं पककपायाणामानत्त्येन श्रुतेन च ॥ २८॥ सर्बमानन्त्यमासीद् वै प्वं नः द्याश्वती श्रुतिः। तेपामपेततुष्णानां निर्णिकानां द्युभारमनाम् ॥ २९॥

इस प्रकार छुम अथवा अछुम कर्म ही पुरुष्ठा वरड़ रूप नाम नियत करता है। जिनके राग-देप आदि करा पक गये हैं। जिनके मनचे तृष्णा निकल गयी है। जो बाहा भीतरचे छुद हैं तथा जिनकी बुद्धि करवागम्बरून में भी ख्गी हुई है, उन तत्त्वज्ञानी पुचर्षोकी दृष्टिमें अनन्त ब्रह्मज्ञान तथा शास्त्रज्ञानके प्रभावने सब कुछ ब्रह्मस्वरूप हो गया था; यह बात सदा ही हमारे सुननेमें आयी है ॥ २८-२९ ॥ चतुर्थोपनिषद् धर्मः साधारण इति स्मृतिः । संसिद्धैः साध्यते नित्यं ब्राह्मणैर्नियतातमभिः ॥ ३०॥

तुरीय प्रक्षिष्ठ सम्प्रन्थ रखनेवाळी जो उपनिषद् विधा है, उसकी प्राप्ति करानेवाळे शम, दम, उपरितः तितिक्षाः अद्धा तथा समाधानरूप जो धर्म हैं, वह सभी वर्ण और आश्रमके लेगीके लिये साधारण हैं—ऐसा स्मृतिका कथन है। परतु जो समतिका और तपःसिद्ध ब्रह्मानेष्ठ पुरुष हैं, वे ही सदा उस धर्मका साधन कर पाते हैं॥ ३०॥ संतोषमूल्यत्यारमा झानाधिष्ठानमुख्यते। अपवर्गमितिनित्यो यतिधर्मः सनातनः॥ ३१॥ अपवर्गमितिनित्यो यतिधर्मः सनातनः॥ ३१॥

खतोष ही जिसके सुखका मुरू है, त्याय ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञानका आश्रय कहा जाता है, जिसमें मोश्र-दायिनी हुद्धि—ज्ञहासाक्षात्काररूप हुत्ति नित्य आवश्यक है, वह सन्यास आश्रमरूप धर्म सनातन है ॥ ११ ॥

साधारणः केवलो वा यथावलमुपासते । गच्छतां गच्छतां होमं दुर्वलोऽत्रावसीदृति । ब्रह्मणः पदमन्विच्छन् संसारान्मुच्यते शुक्तिः ॥ ३२ ॥

यह यतिवर्म अन्य आश्रमके धर्मोते मिला हुआ हो या खतन्त्र हो। जो अपने वैदान्य-बलके अनुवार इराका आश्रम खेते हैं। इस मार्गरे वानेवाले समी पिक्का कि कि परम जो वानेवाले समी पिक्का परम कस्याण होता है। परम जो हुर्वल है—मन और इन्द्रियोंको वग्में न रखनेके कारण खो इसके खावनमें असमर्थ है। वही यहाँ शिथिल होकर बैठ रहता है। जो वाहर और मीतरसे पवित्र है। वह श्रह्मपदका अनुस्थान करता हुआ संवार-वन्यनसे मुक्त हो जाता है।

स्यूमरिमस्ताच

ये भुजते ये ददते यजन्तेऽधीयते च ये।
माजाभिरुपळ्डभाभियें चा त्यागं समाधिताः ॥ ३३ ॥
पतेषां प्रेत्यभावे तु कतमः सर्गाजित्तमः।
पतदाचक्च मे ब्रह्मन् यथातत्त्वेन पुच्छतः ॥ ३४ ॥

स्यूमरिक्रमे पूछा अधन्। जो छोग प्राप्त हुए धनके द्वारा केवल मोग मोगते हैं। जो दान करते हैं। जो उस धनको यग्नमें लगाते हैं। जो खाध्याय करते हैं अथवा जो स्यायक आश्रय लेते हैं। इनमेंने कौन पुरुष मृत्युके पश्चात् प्रधान-रूपने स्वर्गळोकपर विजय पाता है। मैं विज्ञासुमायने पूछ रहा हूँ। आप मुझे यह तब यथार्थरूपने बताइये॥ ३३-१४॥

कपिल उवाच

परिज्रहाः शुभाः सर्वे गुणतोऽभ्युदयाश्च थे। न तु त्यागसुसं प्राप्ता एतत् त्वमपि पश्चित ॥ ३५ ॥ कापिळजीने कहा - जिनका वाल्विक गुणसे प्राकट्य हुआ है, ऐसे सभी परिग्रह शुम हैं; परंतु त्यागमे जो खुल है, उसे इनमेंने कोई भी नहीं पा सके हैं। इस बातको तुम भी देखते ही हो ॥ ३५ ॥

स्यूमरशिमरुवाच

भवन्तो हाननिष्टा वै गृहस्थाः कर्मनिश्चयाः । बाश्रमाणां च सर्वेषां निष्टायामैक्यमुख्यते ॥ ३६ ॥ एकत्वेन पृथक्त्वेन विशेषो नात्र दश्यते । तद् यथावद् यथान्यायं भगवान् प्रवर्वातु मे ॥ ३७ ॥

स्यूमरिसेने पूछा—मगवत् । आप तो शानिष्ठ हैं और यहस्थलेग कर्मनिष्ठ होते हैं। परत आप इस समय निष्ठामें सभी आश्रमोंकी एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार शान और कर्मकी एकता और पृयक्ता—दोनों-का भ्रम होनेसे इनका ठीक-टीक अन्तर समझमें नहीं आता है। इसल्लिये आप मुहो उसे यथोचित एवं यथायरीतिसे बतानेकी कृपा करें।। ३६-३७॥

कपिल उवाच

शरीरपक्तिः कर्माणि शानं तु परमा गतिः। कपाये कर्मभिः पन्वे रसञ्जाने च तिष्ठति ॥ ३८॥

कपिळजीने कहा—कर्म स्थूछ और स्हम शरीरकी श्चिद्ध फरनेवाले हैं, किंतु जान परम गतिरूप है। जब कर्मों-हारा चित्तके रागादि दोष जल जाते हैं, तब मनुष्य रस-स्वरूप अन्में स्थित हो जाता है।। ३८।।

आनुशॅर्स क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जवम् । अद्रोहोऽनभिमानश्च होस्तितिक्षा शमस्तथा ॥ ३९ ॥ पन्यानो ब्रह्मणस्त्वेते एतैः प्राप्नोति यत्परम् ।

पन्याना अक्षणस्त्वत एतः प्राप्नाति यत्परम् । तद् विद्वानतुदुद्धयेत मनसा कर्मनिश्चयम् ॥ ४० ॥ समस्त प्राणियोपर दयाः क्षमाः श्वान्तः अहिंसाः सत्यः

धरखताः अद्रोहः निरिम्मानताः छजाः तितिक्षा और शम-ये परबद्ध परमात्माकी प्राप्तिके मार्गः हैं। इनके द्वारा पुरुष परबद्धको प्राप्त कर छेता है। इस प्रकार निद्वान् पुरुषको मनके द्वारा कर्मके वास्तिकक परिणामका निश्चय समझना चाहिये॥ ३१-४०॥

यां विद्याः सर्वतः शान्ता विद्युद्धा शाननिश्चयाः । गतिं गच्छन्ति संतुष्टास्तामाद्वः परमां गतिम् ॥ ४१ ॥

वव ओरवे शान्त, स्तुष्ट, विश्वद्धचित और शानिष्ठ विम्न जिल गतिको भात होते हैं, उसीको परमगति कहते हैं॥ वेदांश्च वेदितब्यं च विदित्वा च यथास्थितिम्। पर्यं वेदविदित्याह्र रतोऽन्यो चातरेचकः॥ ४२॥

जो वेदों और उनके द्वारा जानने योग्य परमहाको ठीक-ठीक जानता है। उसीको वेदवेत्ता कहते हैं। उसते भिन्न जो दूसरे छोग हैं। वे गुँहते वेद नहीं पढ़ते, भीकनीके समान केवळ हवा छोड़ते हैं।। ४२।। सर्वे विदुर्वेदविदो वेदे सर्वे प्रतिष्ठितम्। वेदे हि निष्ठा सर्वस्य यद यदस्ति चनास्ति च॥ ४३॥

वेदर पुरुष सभी विषयोंको जानते हैं। क्योंकि वेदमे सब कुछ प्रतिष्ठित है। बोन्जो वस्त्र है और जो नहीं है। उन सबकी स्थिति वेदमें बतायी गयी है॥ ४३॥ एषैव निष्ठा सर्वेत्र यत् तदस्ति च नास्ति च। प्रतदन्ती च मध्यं च सन्चासन्च विजानतः॥ ४४॥

सम्पूर्ण शास्त्रींकी एकमात्र निष्ठा यही है कि जो-जो हरय पदार्थ है वह प्रतीतिकालमें तो विद्यमान है, परतु परमार्थ शानकी खितिमें बाधित हो जानेपर वह नहीं है। जानी पुरुषकी दृष्टिमें सदस्त, स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत्का आदिः मध्य और अन्त है॥ ४४॥

समाप्तं त्याग इत्येव सर्ववेदेषु निष्ठितम्। संतोष इत्यनुगतमण्वगं प्रतिष्ठितम्॥ ४५॥

चव कुछ त्याग देनेपर ही उस ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। यही बात सम्पूर्ण वेदोंमें निश्चित की गयी है। वह अपने आनन्दरनक्ष्येत सबमें अनुगत तथा अपवर्ग (मोख) में प्रतिष्ठित है।। ४५।। घ्रतं सत्यं चिदितं चेदितत्यं सर्वेस्यात्मा स्थावरं जद्गमं च । सर्वे सुखं यिन्छ्यमुत्तरं च श्रसाव्यक्तं प्रभवश्चाव्ययं च ॥ ४६॥ अवः वह ब्रखः महतः स्वतः, शातः शवः, स्वका आक्राः स्वावर-बद्गमस्यः सम्बन्धे स्वतन्तं प्रस्ताः मयः सर्वोत्हृष्टः अव्यक्तः सबकी दर्शवेना कार्यः और अविनाहा। है ॥ ४६॥

तेजः क्षमा शान्तिस्नामयं शुमं तथाविषं व्योम समातनं धुवम् । एतः सर्वेर्गस्यते वृद्धिनेने-स्तस्मै नमो ब्रह्मणे ब्राह्मणय ॥ ४७॥

उत्त आकाशके समान अवङ्गः अविनाधी और स्वा एकरत तत्त्वका जान-नेत्रींबाले सभी पुरुष तेज, धमा और शान्तिकर श्रम साधनीके द्वारा साधात्कार करते हैं। जो बास्तवमें ब्रह्मवेत्ताचे अभिन्त हैं। उत्त परव्रद्व परमालारो नमस्कार है। ४७॥

इति श्रीसद्दानारते द्वारिन्तपर्वेणि जोक्षधर्मपर्वेणि गोकविलीये सप्तस्वधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७० ॥ इस प्रकार श्रीसहामारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत गोछावर्मपर्वमें गोकपिकीयोपारुपानविश्यक दो सौ सत्तर्ग अध्याप पूरा हुआ ॥ २७० ॥

# एकसप्तत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः

धन और काम-मोगोंकी अपेश्वा धर्म और तपस्याका उत्कर्ष द्विवत करनेवाली ब्राह्मण और कुण्डधार भेषकी कथा

गुधिष्ठिर उवाच

धर्ममधं च कामं च वेदाः शैसन्ति भारत। करा छामो विशिष्टोऽत्र तन्मे वृहि पितामह॥१॥

राजा युधिष्ठिरने पूछा—मरतनन्दन पितामह । वेद तो घर्मे, अर्थ और काम—तीनोंकी ही प्रशंधा करते हैं। अतः आप युक्ते यह वताइये कि इन वीनोंमेंचे किसकी प्राप्ति भेरे क्रिये सबसे बढ़कर है ॥ १ ॥

मीष्म उवाच

अत्र ते वर्तियच्यामि इतिहासं पुरातनम्। कुण्डधारेण यत् प्रीत्या भक्तायोपकृतं पुरा॥ २॥

भीष्मजीने कहा—राजन् । इस विषयों में द्वारे एक प्राचीन इतिहास सुनाऊँगाः जिसके अनुसार कुण्डघार नामक मेवने पूर्वकाटमें प्रसन्न होकर अपने एक भक्तका उपकार किया था ॥ २ ॥

अधनो ब्राह्मणः कश्चित् कामाद् धर्ममवैशत । यष्ठार्थं सततोऽर्थार्थां तपोऽतप्यत दारुणम् ॥ ३ ॥

किसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामयावते घर्म करनेका विचार किया । वह यज्ञ करनेके लिये सदा ही घन-

की इन्का रखता याः अतः वही कठोरतपसा कले स्था। स निष्ठ्यमायो कला पूजयामास देवताः। अक्त्या न चैषाध्यान्छत् धनं सम्पूर्यदेवताः॥ ४॥

यही निश्चय करके उसने भक्तिपूर्वक देवताऑसी पूरा अर्चा आरम्भ की । परंतु देवताऑकी पूजा करके भी वह वन न पा सका ॥ ४ ॥

ततिश्चन्तामनुप्राप्तः धत्तमहैयतं तु तन् । यन्मे दुतं प्रसीदेत मानुषैरज्ञडीकृतम् ॥ ५ ॥ तव वह इस चिन्तामें पड़ा कि वह कीनना देता है।

तव वह इस चिन्तामें पड़ा कि वह कान-श र शा प जो मुक्तपर शीव प्रसन हो जाय और मनुम्पेनि आगधन करके जिसे जड़ म बना दिया हो ॥ ५॥

स्रोऽय सौम्येन मनसा देवाद्यचरमन्तिके । प्रत्यपद्यद्वलधरं कुण्डधारमदस्यितम् ॥ ६ ॥ तदनन्तर उद्यवादायो धान्त मनवे देवतार्गि अदुनर

सदनन्तर उपमानक्त में स्वा है सहा होता ॥ ६ ॥ कुण्डमार नामक में सको पास हो खड़ा होता ॥ ६ ॥ हर्षुच तं महाबाहुं तस्य भक्तिरज्ञायत । सर्य में धास्यति श्रेयो बपुरेतिह्न ताहराम् ॥ ७ ॥ उस महाबाहु नेवको देखते ही ब्राहनके मन्ने उन्हें प्रति मक्ति उत्पन्न हो गयी और वह सोचने लगा कि यह अवश्य भेरा कस्याण करेगा; क्योंकि इसका यह शरीर वैधे ही लक्षणोंचे सम्पन्न है ॥ ७ ॥ संनिक्षण्ड्य देवस्य न चान्यैमीनुषेर्वृतः। एप मे दास्यति धनं प्रभूतं शीश्रमेव च ॥ ८ ॥

यह देवताका संनिकटवर्ती है और दूषरे मतुष्योंने इसे घेर नहीं रखा है। इसक्ष्ये यह मुझे श्रीमही प्रसुर धन देगा॥ ततो भूपेश्च गन्धेश्च माल्येरुबासचैरपि। चिक्तिभिविविधाभिश्च पूजयामास तं द्विजः॥ ९॥

तव ब्राह्मणने धूप, गन्थ, छोटे-वड़े माल्य तथा मॉित-मॉितके पूजीपहार अपित करके झुण्डधार मेघका पूजन किया॥ ततस्त्वल्पेन कालेन तुष्टो जलधरस्त्रदा। तस्योपकारनियतासिमां वाचसुवाच ह॥१०॥

इसरे वह मेघ योड़े ही समयमें स्तुष्ट हो गया और उसने ब्राह्मणके उपकारमें नियमपूर्वक प्रवृत्ति स्चित करने-वाळी यह बात कही—|| १०॥



व्रह्मचे च सुरापे च चौरे भग्नवते तथा। निष्ठतिर्विहिता सङ्गिः छतस्ते नास्ति निष्कृतिः ॥११॥ <u>श्रह्मच् [ब्रह्महत्यारे</u>) शरावी, चौर और ब्रतमङ्ग करनेवाले मनुष्यके लिये साधुपुरुषॉने प्रायश्चितका विधान किया है।

जिय ताबुपुरेषान प्रायश्चित्तका विधान किः किंतु कृतप्रके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ११ ॥

आशायास्त्रनयोऽधर्मः क्रोथोऽस्यासुतः स्मृतः । छोभः पुत्रो निकृत्यास्तु कृतष्मो नार्देति प्रजास् ॥१२॥ भाशाका पुत्र अधर्म है । अस्याका पुत्र कोषः साना गया है। निकृति ( शक्ता ) का पुत्र छोम है। परंतु कृतम मतुष्य संतान पानेके योग्य नहीं है? ॥ १२ ॥ ततःस ब्राह्मणः खप्ने कुण्डधारस्य तेजसा।

अपर्यत् सर्वभूतानि कुरोषु रायितस्तद् ॥ १३ ॥ तदनन्तर् यह ब्राह्मण कुण्डधारके तेजले प्रेरित हो कुरोोकी

श्रव्यापर सो गया और स्वप्नमें उसने समस्त प्राणियोंको देखा॥ श्रमेन तपसा चैव भक्त्या च निरुपस्कृतः। श्रुद्धारमा ब्राह्मणो रात्री निदर्शनमपद्भवत ॥ १४ ॥ वह श्रम-दमः तप और भक्तिमावसे सम्पन्नः मोगरहित

तया ग्रह्मिचचाळा या। उस बाह्मणको रातमें कुछ ऐसा हष्टान्त दिखायी दिया, जिससे उसे कुण्डधारके प्रति अपनी मक्तिका परिचय मिल गया॥ १४॥ मणिसद्धं स तकस्थं देवतानां महाद्युतिम् । अपस्यत महात्मानं व्यादिशन्तं युधिष्ठिर्॥ १५॥

युधिष्ठिर । उसने देखा कि महातेजस्वी महात्मा यक्षराज सणिभद्र वहाँ विराजमान हैं और देवताओंके समक्ष विभिन्न याचकोंको उपस्थित कर रहे हैं ॥ १५॥

याचकका उपस्थत कर रह है ॥ १५ ॥ तत्र देवाः प्रयच्छन्ति राज्यानि च भनानि च । शुभैः कर्मभिरारच्धाः मच्छिन्दृत्त्यशुभेषु च ॥ १६ ॥

वहाँ देवतालीग उन याचकोंके शुमकर्मके बदले राज्य और धन आदि दे रहे ये और अशुभ कर्मका योग उपस्थित होनेपर पहलेके दिये हुए राज्य आदिको भी छीन लेते थे ॥ पश्यतामथ यक्षाणां फुण्डधारो महाश्चतिः। निपत्य प्रतितो भूमी देवानां भरतर्षभ ॥ १७॥

भरतमेष्ठ ! वहाँ यक्षोंक देखते देखते महातेजस्वी कुण्डघारने देखताओंके आगे घरतीपर माथा टेक दिया॥ १७॥ ततस्तु देखवचनान्मणिभद्री महामनाः। उवाच पतितं भूमौ कुण्डधार किमिष्यते॥ १८॥

त्व महामनस्यी मणिमद्रने देवताओके कहनेते पृथ्वीपर पड़े हुए उसमेवते पूछा, 'कुण्डवार । तुम क्या चाहते हो?'॥

कुण्डधार उवाच

यदि प्रसन्ना देवा में भक्तोऽयं ब्राह्मणो मम । अस्यानुमहमिन्छामि छतं किंचित् सुखोदयम्॥ १९॥

कुण्डधार बोला—यह ब्राह्मण मेरा भक्त है। यदि देवतालोग धुझपर प्रसन्न हो तो मैं इसके जपर उनका ऐसा अनुमह चाहता हूँ, जिससे इसे मिवचमें कुछ सुख मिल सके॥ ततस्त भिष्ममद्भस्त पुनवैचनमञ्जवीत्। देवानामेव चचनात् कुण्डधारं महाद्यतिम्॥ २०॥

तव मणिभद्रने देवताओंकी ही आशारे महातेजस्वी कुण्डघारके प्रति पुनः यह बात कही ॥ २०॥

प उनः यह बात कहा ॥ २०। सणिमद्र उना<del>च</del>

**उत्तिष्टोत्तिष्ट भद्रं** ते छतकृत्यः सुखी भव ।

धनार्थी यदि विप्रोऽयं धनमस्मै प्रदीयताम् ॥ २१ ॥

मणिभद्र बोले-कुण्डधार्! उठोः उठोः तुम्हारा कल्याण हो। तम कतकृत्य और सुखी हो जाओ । यदि यह ब्राह्मण धन चाहता हो तो इसे धन दे दिया जाय !! २१ !! यावद् धनं प्रार्थयते ब्राह्मणोऽयं सखा तव ।

देवानां शासनात् तावदसंख्येयं ददाम्यहम् ॥ २२ ॥ तम्हारा सखा यह ब्राह्मण जितना धन चाहता हो।

देवताओंकी आज्ञारे मैं उतना ही अथवा असंख्य धन इसे दे रहा हूं ॥ २२॥

विचार्यं कुण्डधारस्तु मानुष्यं चलमध्रवम् । तपसे मतिमाधत्त ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ २३ ॥

युधिष्ठिर ! परंतु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानव-जीवन चञ्चल एव अख्यिर है। उस ब्राह्मणके सपोयलको भी

बढ़ानेका विचार किया ॥ २३ ॥

कुण्डधार उवाच

नाहं धनानि याचामि ब्राह्मणाय धनप्रद् ॥ २४ ॥ अन्यमेवाद्यमिन्छामि भक्ताया<u>न</u>्यप्रदं कृतम् । पृथिवीं रत्नपूर्णी चा महद् चा रत्नसंचयम् ॥ २५ ॥ भकाय नाहमिच्छामि भवेदेष तु धार्मिकः। धमेंऽस्य रमतां बुद्धिर्धर्मे चैबोपजीवत । धर्मप्रधानो भवत् ममैषोऽत्यहो मतः॥ २६॥

कुण्डधार बोला—धनदाता देव | मैं ब्राह्मणके लिये धनकी याचना नहीं करता हूं । मेरी इच्छा है कि मेरे इस मक्तपर किसी और प्रकारका ही अनुग्रह किया जाय। मै अपने इस भक्तको रहींसे भरी हुई पृथ्वी अथवा रत्नीका विज्ञाल भण्डार नहीं देना चाहता। मेरी तो यह इच्छा है कि यह धर्मारमा हो । इसकी बुद्धि धर्ममे छगी रहे तथा यह धर्मसे ही जीवन-निर्वाह करे। इसके जीवनमें घर्मकी ही प्रधानता रहे। इसीको मैं इसके लिये महान् अनुग्रह मानता हूं॥ २४-२६॥

मणिमद्र उवाच

सदा धर्मफलं राज्यं सुखानि विविधानि च । कायक्लेशविवर्जितः ॥ २७ ॥ फलान्येवायमश्रात मणिभद्र चोळा-धर्मके फल तो सदा राज्य और

नाना प्रकारके सुख ही हैं; अतः यह ब्राह्मण शारीरिक कप्टसे रहित हो केवल उन फलोका ही उपभोग करे ॥ २७॥

भीष्म उवाच

ततस्तदेव बहुराः कुण्डधारो महायशाः। अभ्यासमकरोद् धर्मे ततस्तुष्टास्तु देवताः॥ २८॥ भीष्मजी कहते हैं — बुधिष्ठिर ! मणिभद्रके ऐसा कहनेपर भी महायशस्त्री कुण्डधारने वार-वार अपनी बही वात हुहरायी । ब्राह्मणका धर्म वहे, इसीके लिये आग्रह किया। इससे सब देवता संतुष्ट हो गये ॥ २८ ॥

मणिभद्र उवाच

पीतास्ते देवताः सर्वा हिजस्यास्य तथेव च I भविष्यत्येप धर्मातमा धर्मे चाधास्यतं मतिः॥ २९॥

त्तव मणिभद्रने कहा-कण्डवार ! मबदेवना तमार और इस ब्राह्मणपर भी बहुत प्रसन्न हैं। यह धर्माला होना और इसकी बुद्धि धर्ममें ही लगी रहेगी ॥ २९ ॥

ततः प्रीतो जलधरः कृतकार्यो युधिष्टिर। इंप्सितं मनसो उञ्चा वरमन्यैः सदर्रभम्॥ ३०॥

युधिष्ठिर ! इस प्रकार दूसरोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ मनी वाञ्छित वर पाकर कृतकृत्य एव सफलमनोर्थ हो वर मेव बडा प्रसन्न हुआ || ३० || ततोऽपश्यत चीराणि सूक्ष्माणि द्विजसत्तमः। पार्श्वतोऽभ्यादातो न्यस्तान्यथ निर्वेदमागतः ॥ ३६॥

तत्पश्चात् उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने अपने निकट अगर गगरमे रक्खे हुए बहुत-से सूहम चीर ( यहकल आदि ) देरी । इससे उसके मनमे यड़ा खेद एवं वैराप हुआ ॥ ३१ ॥

बाह्यण उवाच

थयं न सुरुतं वेत्ति को न्वन्यो वेत्यते रुतम् । गच्छामि वनमेवाहं वरं धर्मेण जीवितुम्॥३२॥ ब्राह्मण मन-ही-मन वोला-नव मेरे इन पुण्यमय तपका उद्देश्य यह कुण्डघार ही नहीं समझ पा रहा है। तन

दूसरा कौन जानेगा । अच्छा। अव मैं धनको ही चलना हूँ। घर्ममय जीवन विताना ही अच्छा है ॥ ३२ ॥

भीष्म उदाच

निर्वेदाद् देवतानां च प्रसादात् स द्विजोत्तमः। वनं प्रविश्य सुमहत् तप थारव्थयांस्तदा ॥ ३३ ॥ भीष्मजी कहते हैं - राजन् । वैराग्य और देवताओं

कुपाप्रसाद्ते वनमे जाकर उह श्रेष्ट ब्राह्मणने उन समर दही भारी तपस्या आरम्भ की ॥ ३३॥ फलमूलाशनो हिजः। देवतातिथिशेषेण

धर्मे चास्य महाराज हवा बुद्धिरज्ञायत ॥ ३४ ॥ देवताओं और अतिथियोंको अर्पण करके हार रचे हुए

फल-मूल आदिका बह आहार करता था । महाराज ! धर्मेंई विषयमे उसकी बुद्धि अटल हो गयी थी ॥ ३४॥ त्यक्तवा मूलफलं सर्वे पर्णाहारोऽभवद् हिनः। पर्णेत्यक्त्वा जलाहारः पुनरासीद् डिजस्तरा ॥ ३५ ॥ वायुभक्षस्ततः पश्चाद् वहन् चर्पगणानभृत्। न चास्य क्षीयते प्राणस्तदद्भुतमित्रामयत् ॥ ३६॥

कुछ वालके याद वह ब्राह्मण सारे पन्य-मृतना भीनन छोडकर केवल पत्ते चयाकर रहने लगा। दिर परेरा भी त्याग करके केवल जल पीकर निवार करने न्या। न्यसन् बहुत वर्षोतक वह नेवल बायु पीकर रहा.। टिर भी उनारे प्राणशक्ति क्षीण नहीं होती यी। यह एक अद्भुतन्त्री बात यी ॥ धर्मे च श्रद्वधानस्य तपस्युत्रे च वर्ततः । कालेन महता तस्य दिन्या दृष्टिरजायत ॥ ३७ ॥

धर्ममें अदा रखते हुए दीर्घकालतक उग्र तपस्याने व्यो हुए उस बाहाणको दिव्यदृष्टि ग्राप्त हो गयी ॥ ३७ ॥ तस्य दुद्धिः प्रादुरासीत् यदि दद्यामहं धनम् । तुष्टः कस्यविदेवेह मिध्यावाङ् न भवेन्मम ॥ ३८॥

उस ममय उसे यह अनुभव हुआ कि यदि में सहुष्ट होकर इस जगत्मे किसीको प्रचुर धन दे हूँ तो मेरा दिया हुआ यचन मिथ्या नहीं होगा ॥ १८॥

ततः महप्रवदनो भूय भारक्षवांस्तपः। भूगञ्जाचिन्तयन् सिद्धो यत्परंसोऽभिमन्यते॥३९॥

यह विचार आते ही उसका मुख प्रसन्नताले खिल उठा और उसने यहे उत्ताहके साथ पुनः तपस्था आरम्म की। पुनः विद्धिप्रारा होनेपर उसने देखा कि वह मनमें जो-जो सकत्य करता है, वह अत्यन्त महार होनेपर भी सामने प्रसुत हो जाता है। यह देखकर ब्राह्मणने पुनः यो विचार किया-।। ३९॥

यदि द्यामहं राज्यं मुधे वै यस्य कस्यचित्। स भवेदचिराद् राजा न मिथ्या वाग् भवेन्सम।

'यदि मैं चतुष्ट होकर जिस किसीको भी राज्य दे हूं सो बह बीम ही राजा हो जायगा। मेरी यह बात कमी मिथ्या नहीं हो सकती?॥ ३९३॥

तस्य साक्षात् कुण्डधारो दर्शयामास भारत ॥ ४० ॥ ब्राह्मणस्य तपोयोगात् सौहदेनाभिचोदितः ॥ ४१ ॥ सभागम्य स तेनाय पूर्वांचके यथाविधि । ब्राह्मणः कुण्डधारस्य विस्तित्रश्चाभवन्मृप ॥ ४२ ॥

भरतनन्दन । इतनेहीमें जाहाणकी तपस्यके प्रभावने तथा उनके प्रति सौहार्देश प्रेरित होकर कुण्डवारने उन्हें प्रताक्ष दर्शन दिया । उन्हें मिलकर जाहाणने दुण्डवारकी निष्पूर्वक पूजाकी। नरेदवर ! उन्हें देवकर जाहाणको बद्दा जाहचर्य हुआ। तत्ते देवला कुण्डचारो दिव्यं ते चाह्यक्चमम् । पश्य राह्यां गति विम्न स्रोकांखीन तु चाह्यपा ॥ ५३॥

तव कुण्डचारने ब्राह्मणासे कहा— विश्वघर ! दुग्हें परम उत्तम दिव्य दृष्टि भास हुई है। अवः दुम अपनी बॉलॉरी देख को कि राजाओंको किस गतिकी प्राप्ति होती है तथा वे किन-किन कोकॉर्स जाते हैं! ॥४३॥

ततो राजसहस्राणि महानि निरये तदा। दूरादपश्यद् विभः स दिव्ययुक्तेन चक्षुषा॥ ४४॥

तव उस बाह्मणने दूरते ही अपने दिव्य नेत्रोंने देखा कि सहस्तों राजा नरकमें डूचे हुए हैं ॥ ४४ ॥ कुण्डधार उवाच

मां पूजियत्वा भावेत यदि त्वं दुःखमाप्नुयाः । कतं मया भवेत् किं ते कक्ष तेऽनुष्रहो भवेत् ॥ ४५ ॥

कुण्डधार वोळा—बहान् । तुमने बंडे भक्तिभावसे मेरीपूजा की थी। इस्पर भी यदि तुम घन पाकर हु:ख ही मोगते रहते तो मेरे द्वारा तुम्हारा क्या उपकार हुआ होता और तुम्हारे ऊपर मेरा कौनन्सा अनुमह सिंड हो सकता या ॥४५॥ पद्म पद्म च भूमस्त्यं कामानिच्छेन् कथं नरः।

सर्गद्वारं हि संरुद्धं मानुपेषु विशेषतः ॥ ४६ ॥

देखो-देखो, एक बार फिर छोगींकी दछापर दृष्टिपात करों। यह सब देख-छुनकर मनुष्य मोगींकी इच्छा कैसे कर एकता है। जो घन और मोगींमें आसक्त हैं, ऐसे छोगीं, बिशेषतः मनुष्योंके छिये ग्वर्गका दरवाजा प्रायः बद ही एहता है। ४६॥

मीषा उनाच वतोऽपर्यत् च कामं च कोधं छोमं भयं मदम् । विद्यं तन्द्रीं तथाऽऽञ्चसमावृत्य पुरुपान् खितान्॥४७॥

भीष्मजी कहते हैं - राजव् । तदनत्तर ब्राह्मणने देखा कि उन भोगी पुरुषोंको काम, कोच, लोम, मय, मद, निद्रा, तन्द्रा और आलस्य जादि शत्र वेरकर खडे हैं ॥ ४७ ॥

कुण्डधार उवाच

पतेळाँकाः सुसंबद्धा देवानां मानुषाद् भयम् । तथैव देववचनाद् विष्नं कुर्वन्ति सर्वशः॥ ४८॥

कुण्डधार बोळा-विप्रवर विलो, वन लोग इन्हीं होवेंबि विरे हुए हैं। देवताओंको मनुष्योंले सब बना रहता है, इवलिये ये काम आदि दोष देवताओंके आदेशले मनुष्यके धर्म और वपस्यामें वन प्रकारते विष्म डाला करते हैं। ४८॥ न देवेरतनुकातः कश्चिद् भवति धार्मिकः। एव इन्हों इसि तपसा दानुं राज्यं धनानि च ॥ ४९॥

देववाओंकी अनुमति प्राप्त किये विना कोई निर्विच्यक्तपरे धर्मका अनुक्षान नहीं कर उकवा: किंतु तुम्हे तो देवताओंका अनुम्रह भारत हो गया है। इसक्तिये अन द्वम अपने तपके प्रमावने दूसरोंको राज्य और चन देनेमें समर्थ हो गये हो॥ भीष्म उचान

ततः पपातः शिरसा ब्राह्मणस्तोयधारिणे। उवाच चैनं धर्मातमा महान् मेऽनुब्रहः इतः॥ ५०॥ कामछोभानुबन्धेन पुरा ते यदस्यितम्। मया स्तेहमविकाय तत्र मे क्षन्तुमहस्ति॥ ५१॥

भीषमञ्जी कहते हैं -राजन्। तव उस वर्गाःसा शाहाणने वरतीपर मसाक टेककर कुण्डचार मेचको छाष्टाङ्क प्रणाम किया और उसने कहा — प्रमो! आपने मुझपर महान अनुमह किया है। ह्यापके स्नेहको न समझकर काम और छोपके सन्धान में वेर रहनेने मैंने पहुँछे आपके प्रति जो दोषहिष्ट

कर ली थी। उसके लिये आप मुझे क्षमा करेंग॥५०-५१॥ क्षान्तमेव मयेत्युक्तवा कुण्डधारो द्विजर्पभम् । सम्परिष्वज्य वाहुभ्यां तत्रैवान्तरधीयत ॥ ५२ ॥

(कुण्डधारने कहा--) विववर ! मैं तो पहलेसेही धमा कर चुका हूँ 'ऐसा कहकर उस मेबने उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको अपनी दोनों भुजाओंद्वारा हृदयसे लगा लिया और वह फिर वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ ५२॥ ततः सर्वोस्तदा लोकान् ब्राह्मणोऽनुचचार ह।

क्रण्डधारप्रसादेन तपसा सिस्टिमागतः॥ ५३॥ तदनन्तर कुण्डधारके कुपापसादसे तपस्याद्वारा सिद्धिः पाकर वह ब्राह्मण सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते लगा ॥ ५३॥

विहायसा च गमनं तथा संकल्पितार्थता। धर्माञ्छक्तया तथा योगाद या चैव परमा गतिः॥५४॥

आकाशमार्गंसे चलना। संकल्पमात्रसे ही अभीटबस्टुका पास हो जाना तथा धर्म- शक्ति और योगके द्वारा जो परमगति पास होती है,वह सब कुछ उत्त ब्राह्मणको प्राप्त हो गरी ॥५४॥ देवता ब्राह्मणाः सन्तो यशा मानुपचारणाः। धार्मिकान् प्जयन्तीह न धनाट्यान् न कामिनः॥ ५५॥

देवता, बाहाण, साधु-सतः यक्षः मनुष्य और नारण-ये सन-के-सन इस जगत्में धर्मातमाओंका ही पूजन करते है। धनियों और भोगियोंका नहीं ॥ ५५॥ सुप्रसचा हि ते देवा यत्ते धर्मे रता मतिः। धने सुखकला काचिद् धर्मे तु परमं सुखम्॥ ५६॥

राजन् । तुम्हारे करर भी देवता बहुत प्रसन्न है, हिस्से तुम्हारी बुद्धि धर्ममें लगी हुई है। धनमें तो सुसना केई लेशमात्र ही रहता है। परममुख तो धर्ममें ही है॥ ५६॥

इति श्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वणि मोक्षघमँगर्वणि कुण्डधारोपाख्याने एकसस्त्विधकद्दिशतसमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ **इस प्र**कार श्रीमहामारत शान्तिपर्वकेअन्तर्गत मोक्षपर्यपर्वमें कुण्डधारका उपाख्यानविषयक देण्ट्रें सौ इकहक्तरवें शरणागूसाहुमा ॥२७१॥

### द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽन्यायः यज्ञमें हिंसाकी निन्दा और अहिंसाकी प्रशंसा

युधिष्ठिर उवाच

यश्वतपसामेकार्थानां वितासह । धर्मार्थं न सुखार्थार्थं कथं यद्यः समाहितः॥ १॥

यधिष्टिरने पूछा-पितामह ! यज्ञ और तप तो बहुत हैं और दे सब एकसात्र भगवत्यीतिके लिये किये जा सकते हैं। परत उनमेंते जिस यशका प्रयोजन केवल धर्म हो। सर्ग-सल अयवा धनकी प्राप्ति न हो। उसका सम्पादन कैसे होता है १॥

भीष्म उवाच

अञ्च ते वर्तयिष्यामि नारदेनानुकीर्तितम्। उञ्छयुत्तेः पुरावृत्तं यज्ञार्थं वाह्मणस्य च ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर ! पूर्वकालमे उञ्छश्चिते जीवन-निर्वाह करनेवाले एक ब्राह्मणका यजके सम्बन्धमें जैसा वृत्तान्त है और जिसे नारदजीने मुझसे कहा था। वही प्राचीन इतिहास मैं यहाँ तुम्हे बता रहा हूँ ॥ २ ॥

नारद उवाच

राष्ट्रे धर्मोत्तरे श्रेष्टे विदर्भेष्वभवद् द्विजः। उञ्जवसिर्ऋषिः कश्चिद् यहां यष्टुं समाद्धे ॥ ३ ॥

नारदजीने कहा-जहाँ घर्मकी ही प्रधानता है उस उत्तम राष्ट्र विदर्भमें कोई ब्राह्मण ऋषि निशस करता या। बह कटे हुए खेत या खिलहानसे अन्नके विखरे हुए दानींको बीन लाता और उसीसे जीवन-निर्वाह करता या। एक बार उसने यह करनेका निश्चय किया ॥ ३ ॥

इयामाकमशनं तत्र सूर्यपर्णी सुवर्चला। तिकं च विरसं शाकं तपसा सादुतां गतम् ॥ ४ ॥

जहाँ वह रहता था। वहाँ अबके नामपर साँवाँ मिलता था। दाल बनानेके लिये सूर्यपर्णी ( जगली उडद ) मिलती थी और शाक-भाजीके लिये मुवर्चला ( बाझी लगा ) तथा अन्य प्रकारके तिक्त एव रसदीन शाक उपलब्ध होते थे; परतु ब्राह्मणकी तपस्याते उपर्युक्त सभी वस्तुएँ सुन्वादु हो गयी थीं ॥ ४॥

उपगम्य वने सिद्धि सर्वभताविद्विसया। अपि मूलफलैरिप्टो यज्ञः स्वर्ग्यः परंतप॥५॥

परतप युधिष्ठिर ! उत्त ब्राह्मणने वनमें सारग्रहाग सिद्धि लाभ करके समस्त प्राणियोमेंसे किमीकी भी हिंगा न करते हुए मूळ और फलोद्वारा भी खर्गकी प्राप्त करने गरे यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ५ ॥

तस्य भार्यो वतक्षशा श्रुचिः पुष्करधारिणी । यञ्चपत्नी समानीता सत्येनानविधीयते ॥ ६ ॥

उस ब्राह्मणके एक पत्नी थी। जिसका नाम या पुण्य धारिणी । उसके आचार-विचार परम पवित्र थे । वह नव उपवास करते-करते हुर्वछ हो गयी थी। ब्राह्मणवा नाम सम या । यद्यपि वह ब्राह्मणी अपने पति सत्यके हिंगाप्रसन यशकी इच्छा प्रकट करनेपर उनके अनुकृत नहीं होती थी। तो भी ब्राह्मण उमे यजनबीके खानगर आग्रहपूर्वन धुना ही राता या ॥ ६ ॥

सा तु शापपरित्रस्ता तन्खभावानुवर्तिनी । मायूरजीर्णपर्णानां वस्त्रं तस्याध्य चर्णितम्॥ ७॥ ब्राह्मणी शापसे डरकर पतिके स्वभावका मर्थया अनुकर करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वह मोरोंकी टूटकर गिरी पुरानी पॉखोंको बोडकर उनसे ही अपना शरीर हॅकती थी ॥ ७ ॥

अकामया कृतस्तत्र यही होत्रनुशासनात्। शकस्य पुनराजातिः पूर्णादो नाम धर्मवित ॥ ८ ॥

होताके आदेशसे इच्छा न होनेपर मी ब्राह्मण पत्नीने उस यज्ञका कार्य सम्पन्न किया । होताका कार्य पर्णाट नामसे प्रसिद्ध एक धर्मश ऋषि करते थे। जो शकाचार्यके वंशज थे ॥ ८॥

तस्मिन वने संमीपस्थी मुगोऽभूत संह्वासिकः। वचोभिरव्रवीत् सत्यं त्वयेदं दुष्कृतं कृतम् ॥९॥

उस वनमें संत्यका संहवासी एक मृग था। जो वहाँ पास ही रहता था। एक दिन उसने मनुष्यकी बोलीमें सत्यसे कहा-- ब्राह्मण । तुमने यज्ञके नामपर यह दुष्कर्म किया है ॥ ९॥

यदि मन्त्राङ्गहीनोऽयं यज्ञो भवति वै कृतः। मां भोः प्रक्षिप होन्ने त्वं गच्छ खर्गमनिन्दितः॥ १०॥

ध्यदि किया हुआ यह मन्त्र और अक्रुते हीन हो तो वह यजमानके छिये दुष्कर्म ही है। ब्राह्मणदेव ! तुम मुझे होताको धौंप दो और स्त्रय निन्दारहित होकर स्वर्गछोक्रमें जाओ<sup>3</sup> || १० ||

ततस्तु यहे सावित्री साक्षात् तं संन्यमन्त्रयत्। निमन्त्रयन्ती प्रत्यका न इन्यां सहवासिनम् ॥ ११ ॥

सदनन्तर उस यशमें साक्षात् सावित्रीने प्रधारकर उस ब्राह्मणको सुगकी आहुति देनेकी सलाह दी। ब्राह्मणने यह कह्-कर कि मैं अपने सहवासी मृगका वध नहीं कर सकता? चावित्रीकी आशा मानिनेसे इनकार कर दी ॥ ११ ॥ पवमंका निवृत्ता सा प्रविष्टा यद्मपावकम्। किं तु दुखरितं यहे दिस्सुः सा रसातलम् ॥ १२ ॥

ब्राह्मणते इस प्रकार कोरा जवाब मिल जानेपर शाविजी-देवी औट पड़ीं और यज्ञानिमें प्रविष्ट हो गर्यी । यजमें कीन सा दुष्कर्म या त्रुटि है—यही देखनेकी इच्छासे वे आयी र्थी और फिर रसातळमें चली गर्यी || १२ ||

स त बदार्शिल सत्यमयाचद्धरिणः पुनः।

सत्येन स परिष्वज्य संदिष्टो गम्यतामिति ॥ १३॥ सत्य सावित्रीदेवीकी और हाय जोड़कर खड़ा था। इतनेहीमें उस हरिणने पुनः अपनी आहुति देनेके लिये याचना की। सत्यने मृगको हृदयसे लगा लिया और बढ़े प्यारसे कहा-'तुम यहाँसे चले जाओ' ॥ १३ ॥ ततः स हरिणो गत्वा पदान्यष्टौ न्यवर्तंत।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि यज्ञनिन्दानाम द्विसस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ स्त प्रकार ग्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्भेत मोख्रधर्मपर्वमें हिंसात्मक यज्ञकी निन्दा नामक दो सौ बहत्तरवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥२७२॥

साध हिंसय मां सत्य हतो यास्मामि सहतिम्॥ १४॥

तन वह इरिण आठ पग आगे जाकर लौट पडा और बोळा-- 'सत्य ! तम विधिपर्वक मेरी हिंसा करो । मैं यज्ञमें वधको प्राप्त होकर जन्तम गति पा लॅगा ॥ १४ ॥ पदय हाप्सरसो दिव्या मया दत्तेन चक्षणा।

विसानानि विचित्राणि गन्धर्वाणां सहात्मनाम्॥ १५॥ भैंने तुम्हे दिन्यहष्टि प्रदान की है; उससे देखो। आकाशमें

वे दिव्य अप्सराएँ खड़ी हैं । महात्मा गन्ववोंके विचित्र विमान भी शोमा पा रहे हैं? ॥ १५ ॥ ततः स सुचिरं दृष्टा स्पृहालग्नेन चक्षणा । मृगमाळोक्य हिंसायां खर्गवासं समर्थयत् ॥ १६॥

सरवकी ऑखें बडी चाहसे उधर ही जा लगीं। उसने बड़ी देरतक वह रमणीय दृश्य देखाः फिर मृगकी ओर दृष्टिपात करके 'हिंसा करनेपर ही मुझे स्वर्गवासका सुख मिल सकता है। यह मन-ही-मन निश्चय किया ॥ १६ ॥

स तु धर्मी सृगो भृत्वा वहुवर्षीषितो धने। तस्य निष्क्रंतिमाधत्तं न त्वसी यद्यसंविधिः ॥ १७॥ वास्तवमें उस मृगके रूपमें साक्षात धर्म थे। जो मृगका

धरीर धारण करके बहुत वर्षीते बनमें निवास करते थे। पद्महिंसा यज्ञकी विधिके प्रतिकृत कर्म है। भगवान् धर्मने उस ब्राह्मणका उद्धार करनेका विचार किया ॥ १७॥

तस्य तेनानुभावेन मूगहिंसात्मनस्तदा। तपो महत्त्वमुञ्ज्ञिनं तसाद्धिसा न यश्चिया ॥ १८ ॥ मैं उस पशुका वध करके स्वर्गलोक प्राप्त करूँगा; यह

सोचकर मृगकी हिंसा करनेके लिये उद्यत उस ब्राह्मणका महान् नप तत्काल नष्ट हो गया । इसलिये हिंसा यज्ञके लिये हितकर नहीं है ॥ १८॥

ततस्तं भगवान् धर्मो यशं याजयत खयम्। समाधानं च भार्याया छेमे स तपसा परम्॥ १९-॥

तदनन्तर भगवान् धर्मने खय जत्यका यश कराया । फिर सत्यने तपस्या करके अपनी पत्नी पुष्करधारिणीके मनकी जैसी स्थिति थी। वैसा ही उत्तम समाधान प्राप्त किया (उसे यह हद निश्चय हो गया कि हिंसासे बड़ी हानि होती है। अहिंसा ही परम कल्याणका साधन है ) ॥ १९ ॥ अहिंसा सकलो धर्मो हिंसाधर्मस्तयाहितः। सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यो धर्मः सत्यवादिनाम्॥ २०॥

अहिंसा ही सम्पूर्ण धर्म है। हिंसा अधर्म है और अधर्म अहितकारक होता है। अब मैं तुम्हें सत्यका महत्त्व बताऊँगा, जो सत्यवादी पुरुषोंका परम धर्म है'॥ २०॥

### त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

धर्म, अधर्म, वैराग्य और मोक्षक विषयमें युधिष्टिरके चार प्रश्न और उनका उत्तर

युधिष्टिर उवाच

कथं भवति पापात्मा कथं धर्मे करोति वा। केन निर्वेदमाद्ते मोक्षं वा केन गच्छति॥१॥

युधिप्रिरने पूछा—पितामह ! मतुष्य पापाल्मा कैसे हो जाता है ? वह धर्मका आचरण किस प्रकार करता है ? किस हेतुसे उसे वैराग्य प्राप्त होता है और किस साबनसे वह मोध पाता है ? !! ? !!

भीष्म उथाच

विदिताः सर्वधर्मास्ते स्थित्यर्थं त्वं तु पृच्छसि। श्रृणु मोश्रं सतिर्वेदं पापं धर्मं च मूलतः॥ २॥

भोष्मजीने कहा—राज्य । तुरहे सव धर्मोक जन है। तुम तो लोकमर्योदाकी रक्षा तथा मेरी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये मुझसे प्रदन कर रहे हो। अच्छा अव तुम मोका वैराग्य, पाप और धर्मका मूल क्या है, इसको अवण करो ॥ २॥ विज्ञानार्थ हि पश्चानाभिच्छा पूर्वे घवर्तते। प्राप्यैकं जायते कामो होषो घा भरतर्थम ॥ ३॥

मरतश्रेष्ठ ! मनुष्यको ( शब्द, सर्गः, रूप, रस एवं गन्ध—हन ) पाँची विषयीका अनुभव करनेके लिये पहले इच्छा होती है। फिर उन पाँची विषयीमें हे किसी एकको पाकर उसके प्रति राग या द्वेप हो जाता है।। ३॥ ततस्तदर्थ यतते कर्म चारभते महत्त्। इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च चिकीर्षति॥ ४॥

तरप्रश्वात् जिसके प्रति राग होता है। उसे पानेके लिये वह प्रयक्त करता है। बहे-बड़े कार्योंका आरम्म करता है। वह अपने हस्थित रूप और गन्ध आदिका बारबार सेवन करना चाहता है॥ ४॥

ततो रागः प्रभवति हेषश्च तदनन्तरम् । ततो होभः प्रभवति मोद्दश्च तदनन्तरम् ॥ ५ ॥

इससे उन विषयों के प्रति उसके मनमें राग उत्पन्न हो जाता है। तदनन्तर प्रतिकृष्ट विषयने देग होता है। फिर अनुकृष्ट विषयके छिये छोम होता है और छोमके बाद उसके मनपर मोह अधिकार जमा छेता है॥ ५॥ छोभमोहाभिभृतस्य रागद्वेपान्चिनस्य च। न धर्मे जायते युद्धिच्यांजात् धर्मे करोति च॥ ६॥ छोम और मोहते विरे हुए तथा राग-हेपके वधीमृत

हुए मनुष्यको बुद्धि धर्ममे नहीं त्याती है। वह किमी-निक्ती बहानेते दिखाज धर्मका आचरण करता है॥ ६॥ व्याजेन चरते धर्ममर्थे व्याजेन रोचते। व्याजेन सिन्हचमानेषु धनेषु कुछनन्दन॥ ७॥

षुधिष्ठिरके चार प्रक्ष्म और उनका उत्तर तत्रैव कुरुते दुर्दि ततः पारं चिकार्पति। सुद्धद्भिर्चार्यमाणोऽपि पण्डितैक्षापि भारत॥ ८॥ उत्तरं न्यायसम्बद्धं व्रदीति विधिचोदितम्।

कुरुनन्दन ! वह कोई यहाना लेकर ही धर्म वरता है। कपटचे ही धन कमानेकी रुचि रारता है और पदि एउटने धन प्राप्त करनेमें चफलता मिल गयी तो वह उटेने उपने धारी दुद्धि लगा देता है। भरतनन्दन ! फिर तोबिद्दानों और कुहुद्दीके मना करनेपर भी वह केवल पान ही करना नाहत है तथा मना करनेपर भी वह केवल पान ही करना नाहत है तथा मना करनेपर को क्यांग्राह्म वान्स्रोठे द्वारा प्रीत पादित न्यायपुक्त उत्तर दे देता है।

अधर्मस्त्रिविधस्तस्य वर्धते रागमोहनः॥९॥ पारं चिन्तयते चैव प्रव्यति करोति च।

उसका राग और मोहजनित तीन प्रसरन शवर्म बढता है। वह मनसे पापकी ही यात तोचता है। वागीरे पाप ही बोळता है और क्रियाहारा पाप ही बरता है। १९१। तस्याधर्मप्रमुक्तस्य दोवान् प्रव्यन्ति साधवः॥ १०॥ एकज्ञीलाश्च मित्रन्वं भजन्ते पापकर्मिणः। स नेह सुखमामोति कुत प्रम परम वै॥ ११॥

श्रेष्ठ पुरुष तो अवर्धमें प्रश्च हुए मनुष्यरे दोए कारते हैं। परंतु उस पायीके समान स्वभावनाले पायाचारी मनुष्य उगरे साथ मिन्नता स्थापित करते हैं। ऐसा पुरुष हव होनमें ही तुम नहीं पाता है, किर परालेकंग्ने तो या ही कैते सकता है।।१०११।। एसं भन्नति पापारमा धर्मातमानं तु मे श्रृष्यु । यथा कुकालधर्मा स्त कुकालं प्रतिपदाते॥११॥

कुराख्नेय धर्मेण गतिमिष्टां प्रपयते । इस प्रकार सनुष्य पापास्मा हो जाता है ।अव धर्मासारे विपयमें मुझले छुनो ।वह जिल प्रकार परहितशयक मन्त्रा कारी धर्मका आचरण करता है, उसी प्रकार करवागना मन्त्री होता है। वह क्षेमकारक धर्मके प्रमावते ही अमीह गति हो प्राप्त होता है।। १२५ ॥

य पतान् प्रजया दोपान् पूर्वनेवानुप्रयति ॥ १३॥ कुराळः सुखदुःखानां साधृंधाप्यथः सेवते । तस्य साधुतमाचारादभ्यासाञ्चेय वर्धते ॥ १४॥ जो पुरुष अपनी बुद्धिने सम आदि दोर्हेनं। दरंगी

जा पुरुष अवना शुक्क एक मानि है हुए होता है। देव देवा है। वह सुद्ध-दुःखनी समानि स्थान होता है। किए वह क्षेत्र पुरुषोत्र नेचन करता है। मणुष्योत्री नेपा मानि केर सदक्रमीके अन्यादने उस पुरुषोत्री हिरि बहुती है।। १३-१४॥ मानि अमें च समते धर्म चैनोपजीवति।

सोऽथ धर्मादवारोपु धनेपु कुरुते मनः॥१५॥

वह वढी हुई बुद्धि धर्ममें ही सुख मानती और उसीका सहारा देती है । वह पुरुप धर्मसे प्राप्त होनेवाळे धनमें मन लगाता है ॥ १५॥

तस्यैव सिञ्चते मूळं गुणान पश्यति तत्र वै। धर्मात्मा भवति होवं मित्रं च लभते ग्रुसम् ॥ १६॥

बह जहाँ गुण देखता है। उसीके मूलको सीचता है। ऐसा करनेसे वह पुरुप धर्मात्मा होता है और द्यमकारक मित्र प्राप्त करता है ॥ १६ ॥

स मित्रधनलाभात् तु प्रेत्य चेह च नन्दति। शब्दे स्पर्शे रसे रूपे तथा गन्धे च भारत ॥ १७॥ प्रभुत्वं लभते जन्तुर्धर्मस्यैतत् फलं विद्रः। स तु धर्मफलं लब्बा न हृष्यति युधिष्ठिर ॥ १८॥

भारत । उत्तम मित्र और धनके लामसे वह इहलोक और परलोक्सें भी आनन्दित होता है। ऐसा पुरुष शब्द। सर्वः रूपः रक्ष तथा गन्ध-इन पाँची विषयीपर प्रमुख पास कर लेता है। इसे धर्मका फल माना वाता है। युधिष्टिर । वह धर्मका फल पाकर भी हर्पसे फूल नहीं उठता है ॥ १७-१८ ॥

**अव**प्यमाणो निर्वेदमाद्चे शानचक्षुपा । महाचक्षर्यदा कामे रसे गन्धे त रज्यते ॥ १९ ॥ शब्दे स्पर्श तथा रूपे न च भावयते मनः। विमुच्यते तदा कामान्न च धर्म विमुञ्जति ॥ २०॥

वह इसने तुप्त न होनेके कारण विवेकदृष्टिसे वैराग्यको

इति धीमहासारते शान्तिपर्नीण मोक्षघर्मपर्वणि चतुःप्राक्षिको नाम जिससत्यधिकद्विशततसोऽध्यायः ॥ २७३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमें चार प्रश्न और उनका उत्तरनामरु दो सी तिहत्तरमाँ अध्याय पूराहुआ॥२७२॥

ही ग्रहण करता है। बुडिरूप नेत्रके खल जानेके कारण जब वह कामोपमोगः रत और गन्धमें अनुरक्त नहीं होता तथा शब्दः सर्श और रूपमें भी उसका चित्त नहीं फँसताः तय वह सत्र कामनाओंसे मुक्त हो जाता है और धर्मका त्याग नहीं करता ॥ १९-२० ॥

सर्वत्यागे च यतते हृष्टा लोकं क्षयात्मकम् । ततो मोक्षाय यतते नानुपायादुपायतः॥ २१॥ शनैनिवेंदमादसे पापं कर्म जहाति च। धर्मात्मा चैव भवति मोक्षं च छभते परम् ॥ २२ ॥

सम्पूर्ण छोकोंको नाशवान् समझकर वह सर्वस्वका मनसे त्याग कर देनेका यत्न करता है । तदनन्तर वह अयोग्य उपायसे नहीं किंद्र योग्य उपायसे मोक्षके लिये यलशील हो जाता है। इस प्रकार घीरे-घीरे मनुष्यको वैराग्यकी प्राप्ति होनेपर वह पापकर्म तो छोड़ देता है और धर्मातमा वन नाता है। तत्पश्चात् परम मोक्षको प्राप्त कर छेता है।२१-२२। पतत् ते कथितं वात यनमां त्यं परिपृच्छसि । पापं धर्मस्तथा मोक्षो निर्वेदश्चैव भारत॥ २३॥

वात । भरतनन्दन ! तुमने मुझवे पाप, धर्म, वैरान्य और मोक्षके विषयमें जो प्रश्न किया या। यह सब मैंने कह सुनाया ॥ २३॥

तसाद् धर्मे प्रवर्तेथाः सर्वावस्थं युधिष्ठिर । धर्मे स्थितानां कौन्तेय सिद्धिर्भवति शाश्वती ॥ २४ ॥

अतः कुन्तीनन्दम युधिष्ठिर ! तुम सभी अवस्थाओंमें धर्मका ही आचरण करो। क्योंकि जो छोग धर्ममें खित रहते हैं। उन्हें सदा रहनेवाली मोक्षरून परम सिद्धि प्राप्त होती है ॥

### चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोऽप्यायः मोक्षके साधनका वर्णन

युधिष्टिर उवाच मोक्षः पितामहेनोक उपायान्नानुपायतः। तसुपार्यं यथान्यार्यं श्रोतुमिच्छामि भारत ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा-पितामह । आपने योग्य उपायसे मोक्षकी प्राप्ति वतायी। अयोग्य उपायसे नहीं । भरतनन्दन । वह यथायोग्य उपाय क्या है १ इसे मैं सुनना चाहता हूँ ॥१॥ मीष्म उवाच

त्वय्येवैतन्महाप्राञ्च युक्तं निपुणदर्शनम्। येनोपायेन सर्वार्थं नित्यं सृगयसेऽनद्य ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-महाप्राज्ञ निष्पाप नरेश । तुम उचित उपायसे ही सदा सम्पूर्ण धर्म आदि पुरुपार्थीकी खोज किया करते हो । इसलिये तुममें सुने हुए, विषयोंकी परीक्षा करनेकी निपुण दृष्टिका होना उचित ही है ॥ २ ॥

करणे घटस्य या युद्धिघेटोत्पत्ती न सा मता। एवं धर्माभ्युपायेषु नान्यधर्मेषु कारणम्॥३॥

घटके निर्माणकालमें जिस सुद्धिका उपयोग है, वह घटकी उत्त्वत्ति हो जानेपर आवश्यक नहीं रहती; इसी प्रकार चित्त-शुद्धिके उपायमृत यशादि धर्मोका लक्ष्य पूरा हो जानेपर मोक्षसाधनरूप शम-दमादि अन्य धर्मोंके छिये वे आवश्यक नहीं रहते ॥ ३॥

पूर्वे समुद्रे यः पन्याः स न गच्छति पश्चिमम्। एकः पन्या हि मोक्सस्य तन्मे विस्तरतः ऋणु ॥ ४ ॥

देखोः जो मार्ग पूर्व समुद्रकी ओर जाता है। वह पश्चिम समुद्रकी ओर नहीं जा सकता | इसी प्रकार मोक्षका भी एक ही मार्ग है। उसे मै विस्तारपूर्वक वता रहा हूँ। सुनो॥४॥

क्षमया क्रोधमुच्छिन्छात् कामं संकर्पवर्जनात्। सत्त्वसंसेवनाद् धीरो निद्रां च च्छेचुमईति ॥ ५ ॥

मुश्र पुरुषको चाहिये कि क्षमाले क्रोषका और संकर्पों के त्यागते कामनाओंका उच्छेद कर डाळे। धीर पुरुप जान-ध्यानादि सास्विक गुणींके सेवनते निहाका स्वय करें॥ ५॥ अप्रमादाद मधं रक्षेच्छ्वासं क्षेत्रकशीळनात्। इच्छां द्वेषं च कामं च चेर्येण विनिवर्तयेत्॥ ६॥

अप्रमादये अवको दूर करे, आत्माके चिन्ततये श्वासकी रक्षा करे अर्थात् प्राणायाम करे और वैयेके हारा इच्छा। देख एवं कामका निवारण करे ॥ ६॥

भ्रमं सम्मोदमावर्तमभ्यासाद् विनिवर्तयेत् । निद्रां च प्रतिभां चैव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्वविद्या ७ ॥

तस्ववेता पुरुष शाखके अभ्याखरे झम, मोह और संरायका तथा आरूस और प्रतिमा (नानाविपविणी बुढि )— हन दोनों दोषोंका झानके अभ्याखरे निराकरण करे॥ ७॥ उपद्मवांस्तथा रोगान हितर्जाणीमिताशनात्। छोमं मोहं च संतोपाद्विषयांस्तरचवुर्शनात्॥ ८॥

शारीरिक उपद्रवो तथा रोगोका हितकर, धुपाच्य और परिमित आहारते. लोम और मोहका वंतोषने तथा विषयोंका तास्विक दृष्टिने निवारण करे ॥ ८ ॥ अनुकोदादधर्मे च क्येद्द् धर्ममवेक्षया । स्वायत्या च जयेदाशामध्ये संगविवर्जनात ॥ ९ ॥

अधर्मको दयासे और घर्मको विचारपूर्वक पाळन करनेसे जीते । मविष्यका विचार करके आशापर और आसक्तिके

स्यागसे अर्थपर विजय प्राप्त करे ॥ ९ ॥

थनित्यत्वेन च स्नेहं श्रुधां योगेन पण्डितः। कारण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः॥ १०॥

विद्यान् पुरुष वस्तुओंकी अनित्यताका चिन्तन करके स्नेहको, योयाभ्यासके द्वारा सुधाको, करणाने द्वारा अपने अभिमानको और एंतीपरे तृष्णाको जीते ॥ १०॥ उरवानेन जयेत् तन्दीं चित्तके निक्षयाज्जयेत्। मीनेन बहुभाष्यं च शीर्येण च भयं त्यजेत्॥ ११॥

आलध्यको उद्योगये और विपरीत तर्कको ग्रास्त्रके प्राप्ति हृद् विश्वासते जीते ग्रीनावरुम्बनद्वारा बहुत चोल्पेकी आदतको और श्रुर्वारताचे द्वारा मयको त्याग दे ॥ ११ ॥ यच्छेद् वाह्यसम्बर्धा व्याप्त रं ॥ ११ ॥

यच्छेद् वाङ्मनसी बुद्धन्या ता यच्छेन्हानचञ्चपा। ज्ञानमात्मावबोधेन यच्छेदात्मानमात्मना ॥ १२ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि योगाचाराबुवर्णैशं नाम चतुःसस्यधिकद्विगततमोऽत्यायः ॥ > > ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेणे अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें योग्ससम्बन्धी आचारकावर्णननामक दो सोर्चोहरूरवाँ अध्यन पृग हुः , । र ऽ ः

तदेतदुपशान्तेन योद्धव्यं शुचिकर्मणा।

मन और वाणीको अर्थात् मनगरित समस इंग्टियोंने बुद्धिद्वारा वर्धमं करे। बुद्धिका विशेकत्व मेनद्वारा समन करे फिर आत्मजनद्वारा विशेकजानका समन करे और आत्मारो परमात्मामं विलीन कर दे। इस प्रकार पित्र आचार नियारंग युक्त सावकको स्व ओरसे उपरत होकर सान्तानारंग परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिये॥ १२१॥ योगदोषान् समुन्छिद्य पञ्च यान् कान्यो नियुः॥ १३॥ कामं क्रीर्धं च छोमं च भयं खामं च पञ्चमम्। परित्यास्य निपेनेत यतनाग् योगसाधनान्॥ १४॥

कामः क्रोषः कोमः सय और निहा-ये शंगीगवशस्यी वे पाँच दोष हैं। जिनकी विहान पुरुष जानते हैं। इनरा नृते "छेद कर देना चाहिये तथा इनका परितान सरोः वाणीको संयममें रखते हुए योगवाधर्मीकावेवन वरमा चादिं।। ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीरार्जयं समा। दानिचमाहारतः शुद्धिरिद्धयाणां च संयमः॥१५॥ पतौर्विवर्धते तेजः पाप्मानसुपहन्ति च। सिध्यन्ति चास्य संकल्पा विशानं च प्रवर्तते॥१६॥

ध्यानः अध्ययनः दानः सर्यः छद्याः सरकाः धामः बाहरःमीतरकी पवित्रताः आहारग्रदि और हिन्दयेना संयम-ये ही योगके साधन हैं। इन सबके हागः पायका तेज बढता है। बह अपने पापोंका नाग कर डाल्पा है। उसके सकरण स्टिड होने स्थाते हैं और हृदयमें विधानरा आविमाँव हो जाता है। १५-१६ ॥

धूतपापः स तेजसी लच्जाहारो जितेन्द्रियः । कामकोधी वदो सन्ता निर्नापेद् ब्रह्मणः पदम् ॥ १७॥ इस प्रकार जब पाप धुळ जाव और साधर तेजवीः

मिताहारी और जितेन्द्रिय हो जाय, तर बद कान और होय को अपने अधीन करके अपने-आपको ब्रह्मपूर्वे प्रनिद्धित करनेकी बुक्का करें ॥ १७ ॥ अपनान्त्रमासंग्रीतं

अमृद्धायमसंगित्वं कामकोधावेवजनम्। अदैन्यमजुदीर्णत्वमजुद्देगो अवस्थितिः॥१८॥ एप मार्गो हि मोक्षस्य असजो विमलः ग्रुविः। तथा वाकायमनसां नियमः कामतोऽन्यवा॥१९६

मृद्धा और आधिकका अभावः काम और टोरा त्याग एवं दीनता, उद्दुष्टता तया उद्देगने गहेत होना और चित्तकी खिरता एवं निष्काममावधे मनः वाणी और इन्टिर्म का संपम-यह मोधका स्वच्छः निर्मेल एवं पतित्र सार्ग है।

### पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमोऽघ्यायः

जीवात्माके देहाभिमानसे मुक्त होनेके विषयमें नारद और असितदेवलका संवाद

भीष्म उचाच

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। नारदस्य च संवादं देवळस्यासितस्य च ॥ १॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर । इस विषयमें देविं नारद तथा ब्रह्मपें अक्षितदेवकने सवादरूप प्राचीन इतिहास-का विद्वात् पुरुष उदाहरण दिया करते हैं ॥ १ ॥ आसीने देवलं चृद्धं बुद्ध्या बुद्धिमतां वरम् । नारदः परिपयच्छ भूतानां प्रभवाष्ययम् ॥ २ ॥

एक समयकी बात है। बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ बुद्धे असित-देवलको शासनपर बैठा हुआ जान नारदजीने उनसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके विषयमें प्रश्न किया ॥ २ ॥

नारद उवाच

कुतः सृष्टिमदं विश्वं ब्रह्मन् स्थावरजङ्गमम्। प्रकथे च कमम्येति तद्भवान् प्रवचीतु मे ॥ ३ ॥

मारदर्जीने पूछा—महान् ! इस समस्य चराचर जगत्की स्तृष्टि किससे हुई है तथा यह प्रक्ष्यके समय क्रिसमें श्रीन हो जाता है, यह आप मुझे बताइये ! !! ३ !!

असित उवाच

येभ्यः छ्जति भूतानि काले भावप्रचोदितः। महाभूतानि पञ्चेति सान्याहुभूतिचन्तकाः॥ ४॥

श्रसितदेवळने कहा--डेबरें साधिक समय परमातमा प्राणियोंकी बाधनाओं से प्रेरंत हो समयपर जिन तत्वींसे समूर्ण भूतोंकी स्रष्टि काते हैं। उन्हें भूतिवन्तक (भीतिक विजानवादी) विद्वान् पञ्चमद्वाभृत कहते हें॥ ४॥ तेभ्या स्वजित भूतानि काळ आत्मप्रचोदितः। प्रतेभ्यो सः पर ब्यादसद् श्र्याद्संज्यम्॥ ४॥

परमात्माओं प्रेरणाले काल इन पाँच तस्वाँद्वारा समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करता है। जो इनसे मिल किमी अन्य तस्वको प्राणियोंके कारीरोंका उपादान कारण श्वाता है। यह निरस्टेह दृढी बात कहता है॥ ५॥

विद्धि नारद् पञ्चैतान्द्राण्यतानचळान् ध्रुवान् । महतस्तेजसो राशीन् काळपष्ठान् स्वभावतः ॥ ६ ॥

नारद । पॉच भृत और छटा काल-इन छः उत्स्रीको तुम मवाइरूपरे शाश्वतः अविचल और भ्रुव समझो । ये तेजोमय मइत्तत्वकी खामाविक कलाएँ ई ॥ इ ॥ आपश्चेवान्तरिसं च पृथिवी चाग्रुपावकौ ।

नासीद्धि परमं तेभ्यो भूतेभ्यो मुकसंशयम् ॥ ७ ॥ वरु, आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि-इन भर्तीये भिज कोई तत्त्व कभी नहीं या; इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥

नोपपत्या न वा युक्त्यात्वसद् व्यूयादसंशयम् । वेत्यैतानभिनिर्वृत्तान् पडेते यस्य राशयः ॥ ८ ॥

किशी भी शुक्ति वा प्रमाणते इन छःके अतिरिक्त और कोई तस्त्र नहीं बताया जा सकता । इसिल्ये जो कोई दूसरी यात कहता है। वह निस्पदेह सूत्र बोलता है। तुम सभी कार्योमें अनुगत हुए इन छः तस्त्रोको और जिसके ये कार्य है, उस कारणको भी जानते हो।। ८।।

पञ्चेय तानि कालध्य भावाभावी च केवली। अध्ये भृतानि भृतानां शाध्यतानि भवाग्ययी॥ ९॥

पाँच महामृतः वाल तथा विद्युद्ध भाव और अभाव अर्थात् नित्य आस्पत्तत्व और परिवर्तनहील महत्तत्व-ये आठ तत्व नित्य हैं । ये ही चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रजयके अधिद्यान हैं॥ ९॥

अभावं यान्ति तेप्वेच तेभ्यश्च प्रभवन्त्यपि । विनद्योऽप्यतु तान्येव जन्तुर्भवति पश्चधा ॥ १० ॥

तर प्राणी उन्हींनें छीन होते हें और उन्हींसे उनका प्राक्टय भी होता है। जीवींका करीर नष्ट हो जानेपर पाँच भागोंनें विभक्त होकर अपने-अपने कारणमें विळीन हो जाता है॥ १०॥

तस्य भूमिमयो देहः श्रोत्रमाकाशसम्भवम् । सूर्याचश्चरसुर्वायोरङ्गयस्तु खलु शोणितम् ॥११ ॥

प्राणियोंका वारीर प्रश्नीका विकार है, ओवेटिहर आकारामे उत्तरत्र हुई है, नेवेट्डिय सर्वरे, प्राण बायुरे और रक्त जलते उत्तरत्र हुई है। नेवेट्डिय सर्वरे, प्राण बायुरे और

चक्षुपी नासिकाकणें त्यक् जिहाति च पञ्चभी । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थानां ज्ञानानि कचयो विदुः ॥ १२ ॥

विद्यान् पुरुष ऐसा मानते हैं कि नेत्रः नाविकाः कर्णः, त्यना और पाँचवी विद्या-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही विपयोंकी अहण करनेवाली हैं ॥ १२ ॥ सर्वोत्तं अवर्णः जाणः स्वर्णने स्वर्णने अहण

दर्शनं श्रवणं घाणं स्पर्शनं रसनं तथा। उपपत्त्या गुणान् विद्धि पञ्च पञ्चसु पञ्चभा ॥ १३ ॥

बाह्य पदार्घोको देखना, सुनना, व्यूवना, झूना तथा रस होना—चे क्रमध्यः नेत्र आदि पांच इन्द्रियोके कार्य हैं। उन्हें युक्तिने तुम इन इन्द्रियोंके गुण ही समझो। पांचो इन्द्रियों पांचों विषयोंमें पांच प्रकारते ( दर्शन आदि क्रियाओंके रूपमें ) विद्यमान हैं॥ १३॥

रूपंगन्धो रसः स्पर्शः शब्दक्षेवाय सहणाः । इन्द्रियेरपळस्यन्ते पञ्चधा पञ्च पञ्चभिः ॥ १४ ॥ नेत्र आदि पॉच इन्डियॉद्वारा रूप, गन्ध, रस, स्वर्ग और शब्द—ये पॉच गुण दर्शन आदि पॉच प्रकारींवे उपळव्य किये जाते हैं ॥ १४॥

रूपं गन्धं रसं स्पर्शे शब्दं चैवाथ तद्गुणान् । इन्द्रियाणि न बुध्यन्ते क्षेत्रहस्तैस्तु बुध्यते ॥ १५ ॥

रूप, गन्वः रहः रशं और शब्द—इन्द्रियोंके इन पाँचों गुणोंको स्वयं इन्द्रियों नहीं जानती हैं। उन इन्द्रियोद्वाप क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) ही उनका अनुमव करता है॥ १५॥ चित्तिमिन्द्रियसंघातात् परं तस्मात् परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः क्षेत्रको बुद्धितः परः॥ १६॥

द्यारेर और इन्द्रियोंके संवातते चित्र श्रेष्ठ है, चित्तते मन श्रेष्ठ है, मनते बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धिते भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ है॥ पूर्व चेतयते जन्तुरिन्द्रियेविषयान पृथक्। विचार्य मनसा पश्चाद्य बुद्धन्या व्यवस्यति। इन्द्रियेवपद्धकथायीन बुद्धिमांस्तु व्यवस्यति॥ १७॥

जीव पहले तो इन्द्रिय द्वारा उनके अलग-अलग विगयों-को प्रकाशित करता है। फिर सनसे विचार करके बुद्धिहारा उसका निवाय करता है। बुद्धियुक्त जीव ही इन्द्रियोद्वारा उपलब्ध विषयोका निश्चितरूपरे अनुभव करता है॥ १७॥

चित्तमिन्द्रियसंघातं मनो चुद्धिस्तथाएमी । अष्टौ झानेन्द्रियाण्याहुरेतान्यध्यात्मचिन्तकाः ॥ १८ ॥ अध्यात्मतत्वोका चिन्तन करनेशळे पुरुष पॉच

अध्यातमतर्कोंका चिन्तन करनेवाळे पुरुष पाँच इन्द्रिय तथा चित्त, मन और आठवीं बुद्धि— इन आठोंको ज्ञानिन्द्रिय कहते हैं ॥ १८ ॥

पाणिपादं च पायुष्ट मेहनं पञ्चमं मुखम् । इति संशन्द्यमानानि श्रुणु कर्मेन्द्रियाण्यपि ॥ १९ ॥

हाथ, पैर, पायु और उपस्य तथा पॉचवॉ मुख—ये सब-के-भव कमेंन्द्रिय कहे जाते हैं । तुम इनका भी विवरण सुनो ॥ १९॥

ज्ञहणनाभ्यवहारार्थे मुखमिन्द्रयमुख्यते । गमनेन्द्रियं तथा पादौ कर्मणः करणे करौ ॥ २० ॥

मुख-इन्द्रियका उपयोग वोल्ने और मोजन करनेके लिये बताया जाता है। पैर चलनेकी और हाथ काम करनेकी इन्द्रियों हैं॥

पायुपस्थं विसर्गार्थमिन्द्रिये तुल्यकर्मणी। विसर्गो च पुरीषस्य विसर्गे चापि कामिके ॥ २१॥ पाय और उपस्य—ये दो इन्द्रियाँ क्रमशः मलः और

पायु और उपस्थ-य दा इन्द्रया क्रमशः भवन आर् मूजका त्याग करनेके छिये हैं। इन दोनोके त्यागरूप कर्म समान ही हैं। इनमेठे पायु-इन्द्रिय मलका त्याग करती है और उपस्य मैथुनके समय वीर्यका मी त्याग करता है।।२१।।

बर्ल षष्ठं पडेतानि वाचा सम्यन्यथा मम । श्वानचेष्टेन्द्रियगुणाः सर्वेपां शब्दिता मया ॥ २२ ॥ द्रमके विवा एठी कर्नेहित्य वह अर्थात् प्राप्तम् हित् द्रम प्रकार मैंने अपनी वाणीद्वारा कुर्र ममन इहित्र्वे दौर उनके शानः कर्म एव गुण सुना दिवे ॥ ६२ ॥ इहित्र्याणां स्वकारेश्यः अप्रादुष्यमी यदा । भवतीहित्यसंस्थागाद्यः स्विति वे नरः ॥ २३ ॥

जब अपने-अपने कमोंने यक्कर दिव्या गान हो जाती हैं। तब इन्द्रियोंका त्याप करके जीमाला को जाता / ॥ इन्द्रियाणां च्युपरमें मनोऽच्युपरतं यहि। सेवते विषयामेव तं विद्यात स्वप्रदर्शनम्॥ १४॥

हिन्द्रयोंके उपरव हो जानेपर भी यदि मन दिश्व न होकर विषयोंका ही वेचन करता है तो उसे व्यवस्थानित अवस्था समझना चाहिये ॥ २४ ॥ स्तास्त्रिकाश्चेव ये भावास्त्रपा तामसराजसाः । कर्मयुक्तान् प्रश्रास्त्रिकालितसंस्त्रया ॥ २५ ॥

जो सारिवकः राजस और तामस्मान प्रारेत हैं। है ही जब भीग प्रदान करनेवाले क्योंले एवुतः होते हैं। तर उन सारिवक आदि भावोंकी मनुष्य प्रगण करते हैं॥ २५॥ आनन्दः कर्मणां सिद्धिः प्रतिपत्तिः परा गतिः। सारिवकस्य निमित्तानि भावान संग्रयते स्मृतिः॥२६॥

आनन्द, सुख, कमोंकी शिद्ध बाननेरी मामणें और उत्तम गांति—ये चार शांक्कि भाव हैं। शारिपर पुरुपरी स्मृति इन्हीं चार निमित्तोंका आश्रय हेती है अर्थात् गांतिररु पुरुप जाग्रत कालकी भोंति स्वप्नमे भी आनन्द आदि भावी का ही स्मरण करता है ॥ २६॥

जन्तुष्वेकतमेष्वेवं भावा य विधिमास्थिताः। भावयोरीप्सितं नित्यं मत्यक्षं गमनं तयोः॥२७॥

इनसे भिन्न राजस और तामन-प्राणियोंमें। विन तिशे एक श्रेणीके जीवोंमें जो-जो भाव (वासनाएँ), विर (वर्म गति) का आश्रय टेकर स्थित हैं। उन्हीं भावों हो उन्हीं स्मृति ग्रहण करती हैं। अर्थात् जाग्रत् और वर्म-दोनों री अवस्थाओंमें उन मनुष्योंको अवनी-अपनी सर्वक प्रदुर्गन राजस और तामन पदार्थोंको सदा प्रदेश दर्शन होता है।

इन्द्रियाणि च भावाश्च गुणाः सप्तदश्च स्मृताः । तेपामप्रादशो देही यः शर्रारे स शावतः ॥ २८॥ अथवा सशरीयस्ते गुणाः सर्वे शरीरिणाम् । संश्रितास्तद् वियोगेहि सशरीया न सन्ति ने ॥ २९॥

पाँचकमेन्द्रियाँ, पाँच जानेन्द्रियाँ, विच्त, मन, वृदि, धार तथा सार्चिक आदि तीन भाव-वे सत्तर गुणमाने बादे शहन रा अधिद्याता देहाभिमानी जीवालमा अठारस्वोदे, जे इन मारीने भीतर निवास करता है। उसे सन्तनन माना बादा है। अभर इरिस्तिहित वे सभी गुण देहबारियोर अधिन रहते हैं। जब जीवका वियोग हो जाता है, तब शरीर और उसमें रहने-बाले ने तस्त्र भी नहीं रह जाते ॥ २८-२९ ॥

बाल व तस्य भा नहां रह जाता ॥ रर-५६ ॥ अथवा संतिपातोऽयं इग्रीरं पाञ्चभौतिकम् । पक्षम्र द्वा चार्चा च गुजाः सह द्वारीरिणा ॥ ३० ॥

अथवा इन स्वका समुदाय ही पाद्धमीतिक शरीर है। एक महत्त्वस्य और जीवसहित पूर्वोक्त अठारह गुण-- ये सभी

इस समुदायके अन्तर्गत हैं || ३० ||

क्ष्मणा सह विशो वा संघातः पाञ्चभौतिकः। महान् संधारयत्येतच्छरीरं वायुनाः सह ॥ ३१ ॥

बहरानक साथ-साथ उक्त सर्वोक्ती गणना करनेपर यह पाद्यमीतिक संपाद बील तस्वोक्ता समूह है। महक्तव प्राणवाञ्चके साथ द्वर वर्धारको पारण करता है। यह बायु क्रधर-का मेदन करनेम प्रमानवाली महक्त्वका, उपकरणमात्र है।। तस्य प्रमानयुक्तस्य निमित्तं देहसेदने। यथैवोत्तप्यति किवित् प्रमुक्तं गच्छते तथा ॥ ६२॥ पुण्यपापविनावानि पुण्यपापसमीरितः। देहं विद्यति कालेन ततोऽपं कर्मसम्भवम्॥ १३॥

बैंदे इस जात्में घट आदि कोई वस्तु उत्पन्न होती और फिर नष्ट हो जाती है। उसी मकार प्रारम्भ, पुण्य और पाएका खब होनेपर जारीर पञ्चलको प्राप्त हो काठा है तथा संचित पुण्य और पाएके मेरित हो जीव समयानुसार कर्म-जीनत दुसरे वारीरमें प्रवेश करता है ॥ ३२-३३॥

हित्वा हित्वा हायं मैति वेहाद् देहं कृताश्रयः।

काळसंचोदितः सेवी विद्योणींद् वा गृष्टात् एहम्॥ ३४॥ वित मकार वर्से रहनेवाल पुरुष एक घरके विरानेपर दुब्देगें क्षीर दुवरेके गिरोपर वीत्तमें चला नावा है। उसी मकार कालवे प्रीरत हुना नीव कावा एक एक घरीरको छोड़कर पूर्वक्वल हारा निर्मित दूवरे बुवरे वारीरों नावा है॥ तत्र नेवानुतप्यन्ते माना निश्चितनिश्चयाः। छपणास्त्वनुतप्यन्ते माना सम्बन्धइर्शिनः॥ ३५॥ निद्वान् पुष्प यह निश्चित्रकारे जानते हैं कि आल्पा शरीरते वर्षया भिन्न, अवज्ञ और अनिनाधी है, अतः शरीरका नियोग होनेपर उन्हें तिनक भी तंताप नहीं होता। परंछ अज्ञानीकन देहते अपना रुप्यन्य भानते हैं। इसकिये देह सूट्नेते उन्हें बड़ा हु.ख होता है।। ३५।। ज ज्ञार्य कस्याचित कश्चित्रास्य कश्चन विद्यते।

न हार्य करवाचित् कश्चिकास्य कश्चन विचत । भवत्येको हार्य नित्यं दारीरे सुखदुःखभाक् ॥ ३६॥ यह जीववास्तव्ये किसीका कोई नहीं है और न कोई

द्वरा ही उसका गुरू है। बाह्यवमें यह तो सदा अकेल ही है। परह क्षरीरमें रहकर उसे अपना माननेके कारण ही यह सुख-दु:खका भागी होता है॥ ३६॥

नेच संजायते जन्तुर्वं च जातु विषयते। थाति देहमयं मुफ्ता कराचित्परमां गतिम् ॥ ३७॥

जीव न कमी उत्पन्न होता है और न मरता है। जय कभी हसे संस्कान होता है। तब यह शरीर-अभिमान छोड़कर परमगतिको प्राप्त कर लेता है।। ३७॥

पुण्यपापमयं देहं क्षपथन् कर्मसंक्षयात् । — क्षीणदेहः पुनर्देही झक्षत्वसुपगच्छति ॥ ३८॥ यह गरीर पुण्य-पापमय है । देहवारी जीव प्रारच्य-कर्मोके

खबके खबक्ताव इस शरीरको क्षीण करता रहता है। इस प्रकार शरीरका नाश हो जानेपर वह मुक्त पुरुष प्रदामावको प्राप्त हो जाता है॥ ३८॥

पुण्यपापक्षयार्थे हि सांख्यक्षानं विधीयते । तत्क्षये द्यस्य पर्यन्ति यस्त्रभावे परां गतिम् ॥ ३९ ॥

पुण्य और पापोंके सबके लिये ही जानयोगको साधन बताया गया है। उनका हव हो जानेपर जब जीवात्माको ब्रह्ममाककी प्राप्ति हो जाती है, तप निहान्होग उसकी परमगति मानते हैं॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वीण मोक्षत्रमंपर्वीण नारदासितसंवादे पञ्चससम्पर्धिकद्विशातसमेऽध्यायः ॥ २७५ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्यके अन्तर्गत भीक्ष्यमैपर्यमे नारद और अधितदेवढका संवादविषयक दो सी पयहत्तरम् अध्याय पुरा हुआ ॥ २७५ ॥

# पट्सप्तत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः

तृष्णाके परित्यागके विषयमें माण्डव्य मुनि और जनकका संवाद

युधिष्टिर खवाच

भातरः पितरः पीता शतयः भुद्रदः सुताः। अर्थहेतोहेताः कृरेरसासिः पापकर्तिः॥१॥ येयमर्थोद्भवः तथ्या कथमेतां पितामह। निवर्तयेर्यं पापानि तृष्णया कारिता वयम्॥१॥॥

युधिष्ठिरने पूछा-- विलामह । हमलीय बढ़े पापी और क्रूर हैं। हमने चनके लिये ही माई। विला वीक कुडम्पीननः ग्रह्म् और पुत्र-इन घवका संहार कर हाला ! यह जो धनजनित कृष्णा है। स्थीने हमसे बहेन्बहे पाप करवाये हैं। हम इस सुष्णाको किस तरह दूर करें ? ॥२-२॥ सीष्म जवाच

अवान्युदाहरम्तीममितिहासं पुरस्तनम् । गीतं विदेहराजेन माण्डव्यायानुष्टुक्छते ॥ ३ ॥ भीष्मजी बोळे—राजर् । एक बार माण्डव्य धूनिने

Ho Ho 3--- ? & G--

विदेहराज जनक्षे ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तरमें विदेहराजने जो उद्वार प्रकट किया था। उसी प्राचीन इतिहासको विश्व पुरुष ऐसे अवसरोपर उदाहरणके तीरपर वृहराया करते हैं ॥ ३॥

स्रसखं बत जीवासि यस्य मे नास्ति किंचन । मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहाति किंचन ॥ ४ ॥

राजा जनकने कहा था कि से बढ़े सखसे जीवन व्यतीत करता हैं। क्योंकि इस जगत्की कोई भी वस्त मेरी नहीं है। किसीपर भी मेरा समत्व नहीं है । यदि सारी मिथिलामें आग लग जाय तो भी मेरा ऋछ नहीं जलता है ॥ ४ ॥ अर्थाः खलु ससृद्धाहि वाढं द्रःखं विज्ञानताम । असमदास्त्वपि सदा मोहयन्त्यविचक्षणान् ॥ ५ ॥ यच कामसुखं छोके यच दिन्यं महत्सुखम् । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाईतः पोडशी कलाम् ॥ ६ ॥

जो विवेकी हैं। उन्हें बढ़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी दृःख-रूप ही जान पड़ते हैं। परंतु अज्ञानियोको तुच्छ विषय भी सदा मोहमे हाले रहते हैं। छोकमें जो कामजनित सख है तथा जो स्वर्गका दिल्य एवं महार सुख है, वे दोनों तृष्णा-क्षयते होनेवाले सुखकी सोलहर्वी कळाकी भी तुलना पानेके

योग्य नहीं हैं ॥ ५-६ ॥

यथैव श्रुङ्गं गोः काले वर्धमानस्य वर्धते । तथैय सुल्जा विसेन वर्धमानेन वर्धते॥ ७॥

जिस प्रकार समयानुसार बड़े होते हुए बछड़ेका सींग भी उसके शरीरके लाथ ही बढ़ता है। उसी प्रकार बढ़ते हुए

घनके साथ उसकी तुल्णा भी बढ़ती जाती है।। ७।।

किचिदेच ममत्वेन यदा भचति कहिपतम्। सदेव परितापाय नाशे सम्पद्यते पुनः॥ ८॥

कोई भी वस्तु क्यों न हो। जब उसके प्रति ममता कर छी जाती है-वह वस्त अपनी मान की जाती है। तब नष्ट होने-पर वही सतापका कारण बन जाती है ॥ ८ ॥ न कामानसुरुद्धयेत दुःखं कामेषु वै रितः।

प्राप्यार्थमुपयुश्चीत धर्म कामान् विसर्जयेत ॥ ९ ॥

इसिंख्ये कामनाओं या भोगोंनी निक्कि लिपे आए नहीं रखना चाहिये। भोगोंमें जो शासक होती है। वह द्रःखरूप ही है। वन पाकर भी उसे धर्ममें ही लगा देना चाहिये । काम-भोगोंको तो सर्वथा त्याग ही देना चाहिये॥ विद्वान् सर्वेषु भूतेषु आत्मना सोपमो भवेत्। क्रवकत्यो विश्रद्धातमा सर्व त्यजति चैव ह ॥ १०॥

विद्वान पुरुष सभी प्राणियांके प्रति अपने समान ही भाव रखें । इससे वह कृतकृत्य और श्रद्धवित्त होरर समहा दोषींको त्याग देता है || १० ||

उमे सत्यानृते त्यक्ता शोकानन्दी प्रियाप्रिये। भयाभयं च संत्यस्य स प्रशान्तो निरामयः ॥ ११ ॥

वह सत्य-असत्यः हर्षं-शोकः प्रिय-अप्रिय तथा भय क्षाय आदि सभी बन्दोंको त्यागकर अत्यन्त शान्त और विरिशर हो जाता है ॥ ११ ॥

या दस्त्यजा दर्मतिभियों न जीवैति जीवैतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यज्ञतः सूलम् ।१२।

खोटी बुद्धिवाले मृद्ध प्रदर्शोंके लिये जिसका स्थाग वरता कठित है। जो शरीरके जराजीर्ण हो जानेपर भी खयं जीर्ण न होकर नयी-नवेली ही बनी रहती है तथा जिसे प्राणान्तराह तक रहनेवाळा रोग माना गया है। उस तुष्णारी जो त्याग देता है। उसीको परम सख मिळता है ॥ १२॥

पश्यंश्चन्द्रगुद्धमनामयम् । चारिचमात्मतः धर्मात्मा सभते कीर्ति प्रेत्य चेह यथासूसम् ॥ ધ ॥

जो अपने सदानारको चन्द्रमाकेसमान विशुद्धः उरुवन एवं निर्विकार देखता है। यह धर्मात्मा पुरुप इहलोक और परलोकमें कीर्ति एवं उत्तम सुख पाता है ॥ १३ ॥

राज्ञस्तद् वचनं श्रुत्वा प्रीतिमानभवद् हिजः। पूजियत्वा च तद् वाक्यं माण्डव्यो मोक्षमाथितः॥१४॥

राजाके ये वन्त्रन सनकर ब्रहापि माण्डल यहै प्रस्त हुए। उनके कथनकी प्रशंश करके मुनिने पोलगार्वश

आश्रय लिया ॥ १४ ॥

इति अभिहासारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपर्वणि माण्डब्यजवकसेवादे पट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २०१॥ इस प्रकार औमहामारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत मोख़बर्गपर्वमें माण्डल्य और जनकरा संवादविषयक हो सी टिह्सावी

पूरा हुआ ॥ २७६॥ ABOTOE.

सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

शरीर और संसारकी अनित्यता तथा आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके कर्तव्यका

निर्देश-पिता-प्रत्रका संवाद

युषिष्ठिर उवाच अतिकामति कालेऽस्मिन् सर्वभूतभयावहे। कि भ्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे वृद्धि पितामद्य ॥ १ ॥ युधिष्टिरने पूछा-पितामर् । सम्पूर्ण प्राणिपीको मय

देनेबाळा यह काल घीरे-घीरे बीता जा रहा है। ( कीन का तक जीवित रहेगा। इसका दुछ निश्चय नहीं है।) हेर्न द्धार्मे सतुष्य किस कार्यको अपने टिये कल्पागकारी स्मारे यह सुझे बताइये १ || १ ||

#### भीष्म उवाच

श्रभाष्युदाहरूतीममितिहासं पुरातनम् । पितुः पुत्रेण संवादं तं निवोध गुधिष्ठिर ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा—गुधिष्ठर ! इस विवयमं विज्ञ पुरुप पिता:पत्र वंबादरूप एक प्राचीन इतिहातका उदाहरण दिया

करते हैं, उसे सुनो ॥ २॥

हिजातेः कस्यचित् पार्थं स्वाध्यायनिरतस्य वै । पुत्रो वभूव मेधावी मेधावी नाम नामतः ॥ ३ ॥

कुन्तीनन्दन । प्राचीनकालमें किही खाष्यायपरायण ब्राह्मणे एक यहां मेघावी पुत्र उत्सन्न हुआ; जिसका नाम

भेषावी ही या ॥ ३॥

सोऽब्रबीत् पितरं पुत्रः खाच्यायकरणे रतम् । मोक्षधमेष्वकुशालं मोक्षधमेवित्यक्षणः ॥ ४ ॥ उत्तके पिता रादा खाच्यायमें द्दी तत्तर रहते थे, किंतु मोक्षधमेषे इतने निषुण नहीं थे। पुत्र मोक्षधमेके आनमें कञ्चल था। क्षतः उतने अपने पितासे पूछा ॥ ४ ॥

एत्र उवाच

धीरः क्रिस्तित् तात फुर्यात् मजानन् क्षित्रं ह्यायुर्श्वेदयते मानवानाम् । पितस्तथाऽऽख्यादि यथार्थयोगं ममानुष्ट्यां येन धर्मे चरेयम् ॥ ५ ॥

पुत्र बोला—तात ! मुख्यांकी आधु तीकाविषे मीती जा रही है। इस वातको अच्छी तरह जाननेवाल चीर पुत्र किर चर्मका अनुष्ठान करे ? पिताली ! यह सब क्रमस्यः कीर व्यापंकराचे आप मुझे वताइये। विस्ते में भी उस धर्म-का आचरण कर एकें !! ५ !!

पितोबाच

क्षधीत्य वेदान् घ्रह्मचर्येषु पुत्र पुत्रानिच्छेत् पावनायपिकृणाम्। ध्रज्ञीनाधाय विधिवचेष्टयको धर्म प्रविद्याय मुनिबुँभूपेत् ॥ ६ ॥

िरातने कहा—जेटा | दिनकी चाहिये कि वह पहले व्रह्मचर्य-आश्रममें सहकर वेदोंका अध्ययन कर ले , फिर पितरों- का उदार करने के लिये एक्स-आश्रममें प्रवेश करके पुनो-त्यादनकी इच्छा करे । वहाँ विधिपूर्वक अग्नियोंकी खापना करके उनमें विधिवत् अग्निहोत्त करे । इस प्रकार यककर्मका सम्पादन करके वानमस्य-आश्रममें प्रविष्ट हो मुनिहत्ति रहने इच्छा करे ॥ ६॥

पुत्र तवाच

पवमभ्याहते ठोके सर्वतः परिवारिते। अमोघासु पतन्तीषु किं धीर इव भाषसे॥ ७॥ ' पुत्रने पूछा-पिताजी। यह डोक तो किसीके द्वारा

अत्यन्त ताहित और सब ओरसे थिरा हुआ जान पहता है। यहाँ ये अमोध वस्तुएँ निरन्तर हमलोगींपर टूटी पड़ती हैं। ऐसी दद्यामें आप धीर पुरुषके समान केंते वातचीत कर रहे हैंं!॥ ७॥

#### पितीवाच

कथमम्याहतो छोकः केन वा परिवारितः। अमोधाः काः पतन्तीहर्कितु भीपयसीवमाम्॥ ८॥

पिता चोले—पुत्र ! तुम भुसे डरानेकी चेष्टा स्था करते हो ! मला, यह लोक कैंचे ताड़ित होता है अथवा कितने हुने पेर रवला है ! और यहाँ कौनसी अमोघ वस्तुएँ हमपर हुटी पड़ती हैं ! ॥ ८ ॥

#### पुत्र उवाच

मृत्युनाभ्याहतो छोको जस्या परिवास्तिः। अहोरात्राः पतन्तीमे तद्य कसमात्र युद्धयसे॥ ९॥

पुत्र बोला-पिताजी ! देखिये, मृत्यु सारे जगत्को पीट रही है ! युवापेने हमे घेर लिया है । ये दिन और रात्रियाँ हमपर टूटी पड़ती हैं । इस यातको आप हमस क्यों नहीं रहे हैं ! ॥ ९ ॥

यदाहमेय जानामि न मृत्युस्तिप्रतीति ह । सोऽहं कर्यं प्रतीक्षिप्ये ज्ञानेनापिहितश्चप्त् ॥ १०॥

जब में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत मेरे कहनेते छाणभर भी एक नहीं एकती और में जान- स्पी कवचले अपनेको तिना ढके हुए ही विचर रहा हूँ। तब यह एमककर भी में अपने करवाणकाषनमें एक राण- की भी प्रतीक्षा कैंग्रे कर्नेगा ! ।। १० ।।

राज्यां राज्यां व्यतीतायामागुरत्पतरं यदा । गाधोदके सतस्य इव सुकंविन्देत कस्तदा ॥ ११ ॥

जब प्रत्येक रात बीतनेके शद शायु क्षीण होकर कुछन-कुछ योही होती चली जा रही है। तब छिछले पानीस रहनेबाली मछलीके समान कीन सुख पा सकता है १ ॥ ११॥

पुष्पाणीव विविन्वन्तमन्यत्र गतमानसम्। अनयातेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्॥१२॥

बैसे मनुष्य बनमें पूछ जुन रहा हो, उसी योचमें कोई हिंसक जीव उत्तर आक्रमण कर दे। उसी प्रकार जब मनुष्य-का मन दूसरी ओर (विषयमोगोंमें) छगा होता है, उसी समय उसकी इच्छा पूर्ण होनेके पहळे ही सहसा मौत आकर उसे दनोच लेती है।। १२।।

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहे चापराहिकम्।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः छतं वास्य न वा छतम् ॥ १३ ॥ इराज्ये निव कामको कल करना हो। उने आज ही

कर छै। जिसे अपराह्ममें करना हो। उसे पूर्वाह्ममें ही कर डाले;

-----

क्योंकि मृत्यु इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका काम पूरा हो गया या नहीं ॥ १३ ॥

अधैव कुरु यच्छेयो मा त्वां कालोऽत्यगात्महान्। को हि जानाति कस्याद्य सृत्युकालो भविष्यति ॥ १४ ॥

जो कल्याणकारी कार्य है, उसे आप आज ही कर डालिये। यह महान काल आपको लाँघ न खाया क्योंकि कौन जानता है कि आज किसकी मृत्युकी घड़ी आ पहुँचेगी॥ १४॥

अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वे सम्प्रकर्षति। युवैव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम् ॥ १५॥

सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं और मौत अपनी ओर युवावस्थामें ही मनुष्यको खींच लेती हैं; इसलिये धर्मका आचरण करना चाहिये। क्योंकि जीवनका कुछ ठिकाना नहीं है ॥ १५ ॥

कृते धर्मे भवेत् प्रीतिरिह प्रेत्य च शाश्वती । मोहेन हि समाविष्टः पुत्रदारार्थमुद्यतः॥ १६॥ कृत्वा कार्यमकार्यं वा तिष्टिमेषां प्रयच्छति । तं पुत्रपशुसम्पन्तं व्यासक्तमनसं नरम्॥१७॥ सप्तं व्याघं महीघो वा मृत्यरादाय गच्छति।

धर्माचरण करनेसे इस लोकमें प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्युके पक्षात् परलोकर्मे अक्षय मुखकी प्राप्ति होती है। जिस्पर मोहका आवेश होता है। वहीं स्त्री-पुत्रोंके लिये सरह-तरहके काम-धंचोंकी खटपटमें लगा रहता है। वह करने और न करने योग्य काम करके भी इन सबको संतोष देता है। पुत्रों और पशुर्थींछे सम्पन्न हो जब अनुष्यका मन उन्होंने आसक्त रहता है। उसी समय जैसे नदीका महान् जलप्रवाह अपने तटपर सोये हुए व्यामको बहा ले जाता है। उसी प्रकार मृत्यु उस मनुष्यको लेकर चल देती है।१६-१७६। कामानामवितृप्तकम् ॥ १८॥ संचिन्वानकमेवैनं वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति।

वह मोग-सामग्रियोका संयम करता और कामनाओंसे अतृत ही रहता है । तमी मृत्यु आकर उसे उसी तरह उठा हे जाती है, जैसे वाधिन मेड़के पास पहुँचकर उसे दबीच लेती है।।१८ई॥

इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत् कृताकृतम् ॥ १९॥ एवमीहासमायुकं मृत्युरादाय गच्छति।

मनुष्य सोचता है कि यह काम तो मैंने कर लिया। इस कामको अभी करना है और यह दूसरा कार्य कुछ हदतक हो गया है और शेष वाकी पड़ा है। इस प्रकार मनस्ये बॉपनेमें लगे हुए उस मनुष्यको मीत लेकर चल देती है ॥ १९६॥

कृतानां फलमप्राप्तं कार्याणां कर्मसङ्गिताम् ॥ २०॥

मृत्यदार्गय गच्छति। क्षेत्रापणगृहासकं

वह अपने खेता दकान और घरके ही चक्रायें पड़ा रहता है । उनके लिये तरह तरहके कर्मीमें पेंग्ल है। परंत उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मीन उमरो इस संसारते चठा ले जाती है॥ २०३ ॥

दुवैलं बलवन्तं च प्रार्व शूरं जहं कविम् ॥ २१ ॥ अप्राप्तसर्वकामार्थे मत्येदाराय गच्छति।

मनुष्य दुर्वल हो या यलवान्। वृद्धिमान् हो या शूरवीर अथवा मूर्ख हो या विद्वान् - मृत्यु उसकी समस कामनाओं के पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ले नाती है ॥ २११ ॥ मृत्यूर्जरा च व्याधिश्च दुःखं चानेककारणम् ॥ २२ ॥ असंत्याज्यं यदा मत्यैः कि स्वस्थ इव तिप्रसि।

पिताजी ! जब इस गरीरमें मृत्यः, जराः, व्यापि और अनेक कारणींसे होनेवाले दःखींका ताँता येंचा ही रहता है और मनुष्य किसी प्रकार मी उनसे अपना निष्य नहीं छुड़ा सकते। तन ऐसीदशामें आप निधिन्त से क्यों बैठे दें।॥ जातमेबान्तकोऽन्ताय जरा चाम्येति देहिनम् ॥ २३ ॥ अनुषका ह्येनैते भावाः स्थावरजद्गमाः।

मनुष्यके जन्म लेते ही उत्तका थन्त कर हालनेके लिये अन्तक ( यमराज ) उसके पीछे लग नाता है और बुडारा भी देह चारीके पास आता ही है। समस्त चराचर पदार्थ रन दोनोंते वॅघे हुए हैं ॥ २१५ ॥

न मृत्युसेनामायान्तीं जातु कश्चित् प्रवाधते ॥ २४ ॥ वलात् सत्यमृते त्वेकं सत्य हामृतमाश्रितम्।

एकमात्र सत्यके बिना कोई भी मनुष्य कभी सामने आती हुई मृत्युकी सेनाको यळपूर्वक नहीं दबा सकता (अतः असत्यको त्यागकर सत्यका ही आश्रय हेना चाहिंपे)। क्योंकि सत्यमें ही अमृत ( महा ) प्रतिष्ठित है ॥ २४५ ॥ मृत्योर्वा गृहमेतद् वै या प्रामे वसतो रितः॥ १५॥ देवानामेष वै गोष्टो यद्रण्यमिति धुतिः।

गाँव या नगरमें रहकर स्त्री-पुत्रोंमें आवित रखना-गर मृत्युका घर ही है । 'यदरण्यम्' इस भूतिके अनुगर जो वानप्रख-आश्रम है। यह देवताओंकी गोशालाके समान है॥ निवन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः॥ २६॥ छित्त्वैनां सुकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुण्कृतः।

गाँवोंमें रहकर विषय-मोगॉमें आतक होना-पर जीवको बॉघनेवाली रस्मीके समान है। केवन पुण्यान पुरुष ही इसे काटकर निकल पति हैं । पानी पुरुष हैं नहीं काट सकते ॥ २६३॥ यो न हिंसति सत्त्वानि मनोवाकमेरेतुभिः ॥ 25 ।

जीवितायीपनयनैः प्राणिभिनं स बद्धवते।

जो मन, वाणी, क्रिया तथा अन्य कारणोंद्वारा किसी भी प्राणीकी जीविकाका अपहरण करके उसकी हिंसा नहीं करता। उसको दसरे प्राणी भी बध या बन्धनके कप्टमें नहीं डालते ॥ २७% ॥

तसात सत्यवताचारः सत्यवतपरायणः॥ २८॥ सत्यकामः समो दान्तः सत्येनैवान्तर्कं जयेत।

अतः मनुष्यको सत्यव्रतका आचरण करना चाहिये । सत्यरूपी व्रतके पालनमें तत्पर रहना चाहिये। वह सत्यकी कामना करे । सबके प्रति समान भाव रखे । जितेन्द्रिय बने और सत्यके द्वारा ही मृत्युपर विजय प्राप्त करे ॥ २८५ ॥ असृतं चैव सृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् ॥ २९ ॥ मृत्यूरापचते मोहात् सत्येनापचतेऽसृतम्।

अमृत और मृत्य-ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान हैं। मोहरे मृत्यु प्राप्त होती है और सत्यसे अमृतपदकी उपलब्धि होती है ॥ २९३ ॥

सोऽहं सत्यमहिंसार्था कामकोधवहिष्कृतः ॥ ३०॥ समाश्रित्य सुखं क्षेमी मृत्युं हास्याम्यमृत्युवत् ।

अतः अव मैं काम और कोचको त्यागकर अहिंसा-धर्मके पालनकी इच्छा करूँगा। सत्यका आश्रय छेकर कस्याणका भागी बर्देगा और अमरकी भाँति मृत्युको दूर इटा दूँगा ॥ ३०३ ॥

शान्तियद्वरतो दान्तो ब्रह्मयद्वे स्थितो मुनिः॥ ३१॥ वाड्यन:कर्मयश्च भविष्यास्यदगायने ।

सूर्यंके उत्तरायण होनेपर शान्तिमय यश्चमें तत्परः जिलेन्द्रियः ब्रह्मयञ्चपरायण एव मननशील होकर में जप-स्वाध्यायरूप वारयञ्चः ध्यानरूप सनोयज्ञ और शास्त्रविद्दित कर्मोका निष्कास-भावने आचरणस्य कर्मयक्षका अनुष्ठान करूँगा ॥ ३१५ ॥ परायक्षेः कथं हिस्स्मीहको यण्डमहीत ॥ ३२ ॥ अन्तवद्भिस्त प्राज्ञः क्षत्रयज्ञैः पिशाचवत् ।

मेरे-जैसा शनवान् पुरुष हिंसाप्रधान पशुयशीदारा कैसे यजन कर सकता है ? अथवा पिशाचके समान विनाश-शील क्षत्रिय--- यर्शेके अनुष्ठानमें कैसे प्रशृत्त हो सकता है ॥ आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्ठोऽप्रजः पितः ॥ ३३॥

आत्मयको भविष्यामि न मां तारयति प्रजा। पिताजी ! मैं आत्मासे अपने आपमें ही उत्पन्न हुआ

हूं। अपने आपमें ही स्थित हूं। मेरे कोई खवान नहीं है।

ही यजमान होऊँगा । मुझे संतान नहीं तार सकती है ॥ ३३% ॥ यस्य बाङ्मनसीस्यातां सम्यक् प्रणिहिते सदा ॥ ३४ ॥ तपस्यागश्च योगश्च स हैः सर्वमवाप्त्रयात्।

जिसकी बाणी और मन सदा एकाग्र रहते हैं तथा जिसमें तपः त्याग और योग--तीनोंका समावेशहै। वह उनके द्वारा सब कुछ पा लेता है ॥ ३४५ ॥

नास्ति विद्यासमं चक्षनीस्ति विद्यासमंफलम् ॥ ३५ ॥ नास्ति रागसमं दःखं नास्तित्यागसमं सुखम् ॥ ३६॥

संसारमें ब्रह्मविधाके समान कोई नेत्र नहीं है। ब्रह्म-विद्याके समान कोई फल नहीं है। रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है ॥ ३५-३६॥

> नैतादशं बाह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता घा शीले स्थितिर्दण्डनिधानमार्जनं ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः ॥ ३७ ॥

वसमें एकीमानः समताः सत्यपरायणताः सदाचारनिष्ठाः दण्डका स्याग ( अहिंसा )। सरखता तथा सब प्रकारके सकाम कर्मीसे निवृत्ति इनके समान ब्राह्मणका दूसरा कोई वर्म नहीं है ॥ ३७॥

> कि ते धनैर्वान्धवैर्वापि कि ते कि ते दार्रवांद्यणयो मरिष्यसि। आत्मानमन्विच्छ ग्रहां प्रविधे

पितामहास्ते क्र गताः पिता च ॥ ३८॥ द्राह्मणदेव (पिताजी ) ! जब एक दिन आपको मरना ही है। तब इन घन-वैभव। बन्धु-बान्घव तथा स्त्री-पुत्रीते नया प्रयोजन है ! अपनी हृदयगुहामें विराजमान आत्माकी खोज कीजिये । सोचिये तो सही, आज आपके पिताजी कहाँ हैं। दादा वाचा कहाँ चले गये ॥ ३८ ॥

भीष्म उवाच

पुत्रस्थैतद् वचः श्रत्वा तथाकाषीत् पिता नृष । तथा त्वमपि वर्तस्व सत्यधर्मपरायणः ॥ ३९॥

भीष्मजी कहते हैं-नरेखर | पुत्रका यह वचन सुनकर उसके पिताने संग कुछ उसके कथनानुसार किया । उसी प्रकार द्वम भी सत्य और घर्ममें तत्पर होकर उसी पकार आचरण करो ॥ ३९॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वितापुत्रसंवादे सप्तसप्तप्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपविके अन्तर्गंत मोक्षघर्मंपर्वमें पिताऔर युत्रका संवादविषयक दो सौ सतहत्तरवॉ अध्याम पूराहुआ॥२७७॥

# अष्टमप्तत्यधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः

हारीत मुनिके द्वारा प्रतिपादित संन्यासीके खभाव, आचरण और घमोंका वर्णन

यधिष्ठिर उवाच

किशीलः किसमाचारः किविद्यः किपरायणः। प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत् परं प्रकृतेर्ध्रवम् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! प्रकृतिसे परे जो परब्रह्मका अविनाशी परमधाम है। उसे कैसे स्वभाव। किस तरहके आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मोंने तत्पर रहने-वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है है ॥ १ ॥

भीष्म उवाच

मोक्षधर्मेषु निरतो लच्चाहारो जितेन्द्रियः। प्राप्नोति परमं स्थानं यत परं प्रकृतेर्ध्वम् ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन ! जो पुरुष मोक्षधर्मीर्मे तत्पर, मिताहारी और जितेन्द्रिय होता है, यह उस प्रक्रतिसे परे परब्रह्म परमात्माका जो अविनाशी परमधाम है। उसे प्राप्त कर लेता है ॥ २ ॥

( अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । हारीतेन पुरा गीतं तं निवोध युधिष्ठिर॥)

युधिष्ठिर ! पूर्वकालमे हारीत मुनिने जो ज्ञानका उपदेश किया है। इस विषयमें विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनी ॥

खगृहादभिनिस्सृत्य लाभेऽलाभे समो सुनिः। समुपोढेल कामेल निरपेक्षः परिवर्जेत ॥ ३॥

ग्रमुख पुरुषको चाहिये कि लाभ और हानिमें समान भाव रखकर भ्रनिवृत्तिषे रहे और भोगोंके उपखित होनेपर भी उनकी आकाङ्क्षांचे रहित हो अपने घरते निकलकर संन्यास ग्रहण कर ले।। ३॥

न चक्षुषान मनसान वाचा दूषयेद्दि। न प्रत्यक्षं परोक्षं वा दूषणं व्याहरेत् क्वित्॥ ४ ॥

न नेत्रसे, न मनसे और न वाणीसे ही वह दूसरेके दोष देखे, सोचे या कहें। किसीके सामने या परोक्षमें पराये दोषकी

चर्चा कहीं न करे।। ४॥

न हिस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायणगतस्रदेत्। नेदं जीवितमासाय वैरं कुर्वीत केनचित्॥ ५॥

समस्त प्राणियोंमें किसीकी भी हिंसा न करे-किसीको भी पीड़ा न दे। सबके प्रति मित्रभावरखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवनको लेकर किसीके साथ शत्रुता न करे ॥५॥ नाभिमन्येत कंचन। अतिवादांस्तितिक्षेत

क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयादाकुष्टः कुशलं वदेत् ॥ ६ ॥ यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित वात कहे-निन्दा या

कद्भवचन सुनाये तो उसके उन बचनों हो जपनार स्ट है। किसीके प्रति अहकार या धमंड न प्रकट करे। कोई होय करे तो भी उससे प्रिय बचन ही बोले। यदि कोई गाली दे तो भी उसके प्रति हितकर बचन ही भूँहते निवाले ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणं च सन्यं च प्राममध्ये च नाचरेत । मैक्षचर्यामनापन्नो न गच्छेत पूर्वकेतितः॥ ७॥

गाँव या जनसमुदायमें दावें वायें न करे-किनीकी पक्ष-विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्तिको छोड्कर विधीके पहाँ पहलेसे निमन्त्रित होकर भोजनके लिये न जाय ॥ ७ ॥

अवकीर्णः स्रगुप्तश्च न वाचा द्यप्रियं वदेत । मृदुः स्याद्मतिकृरो विस्रव्धः स्यादकत्यनः॥ ८॥

कोई अपने अपर धृत या कीचड़ फेंके तो प्रमुख पुरुष उससे आत्मरक्षामात्र करे । यदलेमें खयं भी वैशा ही न करे और न मुँहरो कोई अप्रिय वचन ही निकाले। रुपंदा मृदुताका वर्ताव करे। किसीके प्रति कटोरता न करे। निश्चिन्त रहे और बहुत वढ-वढकर वार्ते न यनाये ॥ ८॥ विधूमे न्यस्तम्सले व्यद्गारे भुकवजन।

अतीतपात्रसंचारे भिक्षां लिप्सेत वै मुनिः॥ ९॥ जत्र रसोईघरसे धूओं निकलना वंद हो जाया अनान

मसाला कूटनेके लिये उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जायः चूटहेकी आग ठंडी पढ़ जायः घरके लोग भोजन पर चुके हीं और वर्तनींका स्चार—रसोई परोसी हुई धाली का इघर-उधर ले जाया जाना टंद हो जाय। उउ समय संन्यासी मुनिको भिक्षा प्राप्त करनेकी चेटा करनी चारिये॥ प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रालाभेष्यनादतः।

अलामे न विहन्येत लामश्चैनं न हर्पयेत्॥ १०॥

उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वोहमात्रका यल करना चाहिये। भर पेट भोजन मिल जाय, इसकी इच्छा नरी रखनी चाहिये। यदि भिक्षा न मिले तो उससे मनमें पीड़ा-का अनुभव न करे और मिल जाय तो उसके पारा

वह इर्पित न हो ॥ १० ॥ ळामं साधारणं नेच्छेत्र भुद्धीताभिपूजितः। अभिपूजितलामं हि जुगुप्सेतेव ताहराः ॥ ११ ॥

साधारण ( लौकिक ) लामकी इच्छा न ररे। जहाँ विधेत आदर एवं पूजा होती हो। वहाँ भोजन न करे। मुम्नु पुरुष को आदर-सत्कारके लामकी तो निन्दा करनी चारिये ॥१ ग न चान्नदोपान् निन्देत न गुणानभिप्जयेत्।

श्च्यासने विविके च नित्यमेवाभिप्जयेत् ॥ १२॥ भिष्ठामें मिले हुए अनके दोप यताकर उनकी निन्दा न करे और न उन्ने गुण श्वाकर उन गुणीकी प्रयंश ही करें । होने और वैउनेके लिये क्टा एकान्तका ही आदर करें ॥ शूट्याचार हुश्चमूळमरण्यमथवा गुड़ाम् । अक्षातन्त्रयाँ गत्यान्यां ततोऽन्यत्रेव संविदोत् ॥ १३ ॥

स्ते घर बृक्षकी जड़, जगल अथवा पर्वतकी गुफार्मे अथवा अन्य किसी गुप्त स्थानमें अज्ञातभावसे रहकर आत्म-चिन्तनमें ही तथा रहे ॥ १३ ॥

अनुरोधविरोधाभ्यां समः स्यादचलो घुनः। सुकृतं दुष्कृतं चोमे नानुरुध्येत कर्मणा॥१५॥

लोगोंके अनुरोध या विरोध करनेपर भी बदा समामावर्षे रहे। निव्यल एवं खिराचित्त हो जाय तथा अपने कर्मोद्दारा पुष्प एवं पापका अनुसरण न करे। । १४ ॥ नित्यतृक्षः सुसंतुष्टः प्रस्तावद्वेतिवृद्धः । विश्रीर्जयपूरों मौनी वैराग्यं समुपाधितः ॥ १५ ॥

धवंदा तुप्त और धंतुष्ट रहे । मुख और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखे । भयको पास न आने दे । प्रणव आदिका चप करता रहे तथा वैरायका आश्रय के मीन रहे ॥ १५ ॥

धभ्यस्तं भौतिकं पद्यन् भूतानामार्गातं गतिम् । निःस्पृदः समदर्शां च पकापकेन वर्तयन् । बात्मना यः प्रशान्तात्मा रुच्चाहारो जितेन्द्रियः॥ १६ ॥

मीतिक देह, इन्द्रिय आदि सभी बस्तुएँ नष्ट होनेवाली हैं और प्राणियोंके आवागमन-जन्म और मरण-बारवार होते इते हैं । यह सब देख और रोचकर जो सर्वत्र निःस्पृद तथा समदर्शी हो गया है, पके (रोटी, मात आदि) और कच्चे (फल, मूल आदि) से जीवन-निवाह करता है, आत्मलम-के लिये जो द्यान्तिचन्न हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेन्द्रिय है, वही बास्तवर्म संन्याली कहलाने योग्य है।।१६॥

वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं हिंसावेगमुद्रोपस्थवेगम् पतान् वेगान् विषहेद वे तपसी

्रा उठ वजानय वाल्य व रायस्य तिन्दा चास्य हृदयं नीयकच्यात् ॥ १७ ॥ परमान्ययक् प्राप्त कर्तमें समर्थ होता है ॥ २२ ॥ इति श्रीमहान्यार्व शान्तियर्वीण मोक्षयर्वेयवि हारीवर्तीवायां अध्यसस्यविक्रहिनात्राम्त्रीरणाणः ॥ ॥

संन्यासी वयस्ती होकर वाणी। मन। क्रोज। हिंदा। उदर और उपसन-इनके वेगोंको सहता हुआ इन्हें वयमें रखे। वूसरोदारा की हुई निन्दा उसके हृदयमें कोई विकार न उसक करे॥ १७॥ सध्यस्थ एव तिष्टेस प्रशंसानिन्दयोः समः।

मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसानिन्दयोः समः। पतत् पवित्रं परमं परिवाजक आश्रमे॥१८॥ प्रशंसा और निन्दा-दोनोंमें समान भाव एककर उदा-

प्रशंसा और निन्दा-दोनोंने समान भाव रखकर उदा-सीन ही रहना चाहिये । सन्यासाश्रममे इस प्रकारका आचरण परम पवित्र माना गया है ॥ १८॥

महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रैवानपाश्रितः। अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः॥१९॥

संन्यादीको महामन्त्वी, सब मकारे जितेन्द्रिय, सब ओरसे अहङ्ग, सीम्य, मठ और कुटियारे रहित तथा एकाप्र-चित्त होना चाहिये । उसे अपने पूर्व आश्रमके परिचित स्थानीमें नहीं विचरना चाहिये ॥ १९॥

वानप्रस्पगृहस्थाभ्यां न संस्कृतेत कहिंचित् । सञ्चातिक्षमं लिप्सेत न चैनं हर्षं आविशेत् ॥ २०॥

वानप्रक्षों और यहक्षोंने लाथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिये । अपनी रुचि प्रकट किये निना ही जो करा प्राप्त हो जाय, उद्योकों लेनेकी हच्छा रखनी चाहिये तथा अमीट बस्तुके मिलनेपर उसके मनमें हर्षका आवेश नहीं होना चाहिये ॥ २०॥

विज्ञानतां मोक्ष एप थमः स्थादविज्ञानताम् । मोक्षयानिमदं कुत्स्रं विदुर्णं हारितोऽप्रवीत् ॥ २१ ॥

यह धंन्याधाश्रम शानियोंके लिये तो मोक्षरप है, परंतु अशानियोंके लिये अमरूप ही है। हारीत क्रिनिन विद्यानीके लिये इस समूर्ण चर्मको मोक्षका विस्मान बताया है॥ २१॥ अभयं सर्वसूतेभ्यो दस्ता यः प्रक्षेत्रद् गृहात्। लोकास्तेजोमयास्तस्य तथाऽऽनस्याय कहपते॥२२॥

को पुरुष सकते अभय-दार देखर परवे निकल जाता है। उसे वेजीमय लोकींजी प्राप्ति होती है तथा पह अनन्त परमाजपटको पाप करनेयें आपी होती है तथा पह

इति श्रीमहामारते हाान्तिपर्वणि मोक्षपर्यपर्विणि हारीतगीतायां अप्टासस्यधिकहिराततमोऽप्यायः ॥ २७८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपर्वपर्वे हारीतगीताविषयक दो सी अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥ ( दाक्षिणास्य अधिक पारका १ खोक मिखाकर कुळ २१ खोक हैं )

### पकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

ब्रह्मकी प्राप्तिका उपाय तथा उस विषयमें दृत्र-शुक्र-संवादका आरम्भ

युविध्वर उवाच धन्या धन्या इति जनाः चर्वेऽस्मान् प्रवदन्त्युत । न दुःचिततरः कश्चित् पुमानसाभिरस्ति हु ॥ १ ॥ युधिष्ठिरमे कहा—पितामह | वसी कोग हमकोर्योको भाषन इत्र श्रीकासपदिका अत्सम् धन्यभ्यः कहते हैं। परंतु इसलेगोंने बद्कर अत्यन्त दुवी दुख्य कोई मनुष्य नहीं है।। १॥ लोकसम्भावितद्वीखं यत् प्राप्तं कुरुसत्तमः।

भाष्य जाति मनुष्येषु देवैयपि पितामह ॥ २ ॥

कुषश्रेष्ठ पितामह ! देवताश्रोद्वारा मानवलोकमें जन्म पाकर तथा सब लोगोद्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान् दुःख प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥

कदा वयं करिष्यामः संन्यासं दुःखसंशकम् । दुःखमेतच्छरीराणां धारणं कुरुससम्॥ ३॥

कुरुषेध । संसारी मनुष्य जिसे दुःख कहते हैं, उस संन्यातका अवलम्बन हमलोग कम करेंगे ? हमें तो हम शरीरोंका घारण करना ही दुःख जान पहना है ॥ २ ॥ विमुक्ताः सत्तदशभिहें तुभृतेश्च पञ्चभिः। हन्द्रियार्थे गुणेश्चेष अद्यभिश्च पितामह ॥ ४ ॥ न गच्छन्ति पुनर्भावं मुनयः संशितवताः। कदा वयं गमिष्यामो राज्यं हिस्सा परंतप ॥ ५ ॥

पितामह ! पश्च कानेन्द्रिय, पश्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, मन शौर बुद्धि—ये सत्रह तस्य; काम, क्रोभ, लोम, भय और स्वम—ये संवारके पॉच हेंद्र; शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्य—ये पॉच विषय; सत्त्व, रल और तम—ये तीन शुण तथा पॉच भूतोंबिहत अविद्या, अहंकार और कर्म—ये आठ तस्त्रीके समुद्राय सत्र मिळाकर अह्तीय तस्त्व होते हैं। इन सबसे मुक्त हुए तीवण वतवारी मुनि पुनर्जनमको नहीं प्राप्त होते हैं। परंतप पितामह ! इसलोग मी कत्र अपना राज्य छोड़कर हुपी खितिको प्राप्त होंगे ।) ४-५।)

भीष्म उवाच

नास्त्यनन्तं महाराज सर्वे संख्यानगोचरः। पुनर्भोवोऽपिविख्यातो नास्ति किंचिदिहाचळम् ॥ ६॥

भीष्मजीने कहा—महाराज ! दुःख अनन्त नहीं हैं। जगत्की सभी बस्तुएँ संख्याकी सीमामें ही हैं—असंख्य नहीं हैं। पुनर्नन्म भी नश्वरताके लिये विख्यात ही है । सारार्य यह कि इस जगत्मे कोई भी वस्तु अचल या खायी नहीं है।। ६॥

न चापि मन्यसे राजन्नेष दोषः प्रसङ्गतः । उद्योगादेव धर्मकाः काळेनेव गमिष्यथ ॥ ७ ॥

तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोषकारक होता है।
क्योंकि वह आधिकका हेत्र होनेके कारण मोधका प्रतिबन्धक
है तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि तुम सव
लोग वर्मके शाता हो। स्वयं ही उद्योग करके शाम इस आदि
सापनोद्वारा कुछ ही कालमें मोश प्राप्त कर सकते हो॥ ७॥
नेकोऽयं स्ततर्त देही नृपते पुण्यपापयोः।
तत यय समुत्येन तमसा क्ष्यतेऽपि च॥ ८॥

नरेक्षर ! यह जीवातमा पुण्य और पापके फल झुल और दुःख भोगानेमें स्वतन्त्र नहीं है। उन पुण्य और पापाँवे उत्पन्न नंस्कारकप अन्वकारते यह आच्छन्न हो जाता है ॥ ८ ॥ प्रधाञ्चनक्षयो वायुः पुनर्मोनःशिल रक्षः। अनुमविदय तद्वणीं हरूयते रक्षयन् दिशः॥ ०, r तथा कमेंफळेर्देही रक्षितस्त्रमसाऽऽवृतः। विवर्णो वर्णमाधित्य देहेषु परिवर्तते॥ १०॥

नेते अन्यकारमधी नायु मैनिष्ठक हाल पीने पूर्णे प्रवेश करके उद्योक रंगवे युक्त हो सम्पूर्ण दिशाओं रेंगरं दिखायी देती हैं। उसी प्रकार समावतः वर्णविदीन पर जीवालगा तमीमम अञ्चनवे आहत और कांग्रेहत पेज़्व हो वहीं वर्णे प्रहण कर अर्थात् विभिन्न घरिति कांग्रेन निहार करके समस्त प्राणियों वर्षोरीं पूसता रहता है। १-१०। हानिन हि यदा अन्यरक्षानप्रभवं तसा।

कानन । ह यदा जन्तुरक्षानप्रसर्व तमः। व्यपोहति तदा ब्रह्म प्रकाशति सनातनम्॥ ११॥

जब जीव तत्त्वज्ञानद्वारा अञ्चानजनित अन्यकारको दूर कर देता है। तय उसके द्वदयमें सनातन बहा प्रकारित हो जाता है ॥ ११॥

> अयद्धसाध्यं धुनयो वदन्ति ये चारिधुक्तास्त उपासितव्याः। त्यया च लोकेन च सामरेण तसानमस्यामि महर्षिसहान्॥ १२॥

म्हपिन्स्रान कहते हैं कि ब्रह्मकी प्राप्ति क्रियों कियासक यस्तरि साध्य महीं हैं। इसके क्रिये तो देवताऑसिंदित समूर्य यस्त्रको और द्वासको उन पुरुषोंकी उपासना करती नारिये। जो जीवन्युक हैं। अत्यस्व में महियोंके समुदायको नमस्सार करता हैं। १२॥

स्रसिक्षये पुरा गीतं श्रप्तप्रचेकमना स्य । यथा देत्येन वृत्रेण अप्टेश्वयंण चेप्टितम् ॥ १३॥ निर्जितेमासहायेन हतराज्येन भारत । अशोचता शत्रुमध्ये वृद्धिमास्याय केवलम् ॥ १४॥

नरेश्वर । इत विषयमें एक प्राचीन इतिहार कहा ज्या है । उते एकचिच होकर छुनो । भरतनन्दन । प्रकार इंचाइए पराणित और ऐक्ष्य-ऋए हो गया था । उनका करें, सहायक नहीं रहें गया था । देवताओंने उत्तक रोहा कें, विख्या था । उत्त हातों पहकर भी उत्त असुरते होने पेर की थी, उत्तीका इस क्यामें वर्षकर में। वह अनुसीर रोक्स थी, उत्तीका इस क्यामें वर्षकर में। वह अनुसीर रोक्स राहकर भी आविकाश्चन बुद्धिका आभय हे और नरी करता था ॥ १३-१४ ॥

अष्टेश्वर्ये पुरा कृत्रमुशना चाक्यमवर्वात्। काचित् पराजितस्याच न न्यथा तेऽस्ति दानव ॥ १५।

पूर्वकालकी बात है कि इजाहरको ऐस्प्रीप्रश्न हुआ रेन श्रुकाचार्यने उत्तरे पृष्ठा-दानवराज । तुन्ते रेननार्यन्ते पराजित कर दिया है तो भी आजकल तुन्तरे विवर्धे कि प्रकारकी व्यस्य नहीं है। इसका क्या कारण है !? (। १५) वृत्र उवाच

सत्येन तपसा चैव विदित्वासंशयं हाहम्। न शोचामि न हुन्यामि भूतानामागति गतिम्॥१६॥

मृत्रासुरने कहा--- प्रकार ! मैंने सत्य और तपके प्रभावसे जीवोंके आवागमनका रहस्य निश्चितरूपसे जान िल्या है। इसलिये मैं उसके विषयमें हुए और बोक नहीं

करता हूँ ॥ १६ ॥ काळसंचोदिता जीवा मज्जनित नरकेऽवशाः । परितृष्टानि सर्वाणि विव्यान्याहर्मनीयिणः ॥ १७ ॥

काल्से प्रेरित हुए जीव अपने पापक्रमीके फलस्वरूप विवग होकर नरकमें झूबते हैं और पुण्यके फल्टे वे चन-के सव खर्गलीकमें जाकर वहाँ आतन्द भोगते हैं। ऐसा मनीपी पठजीका कथन है।। १७ ॥

क्षपयित्वा तु तं कालं गणितं कालचोदिताः। सावशेषेण कालेन सम्भवन्ति पुनः पुनः॥१८॥

इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरकमें कर्मफलमोयद्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगनेते बचे हुए कर्मसहित काळकी प्रेरणांते वे बारवार इस संसारमें जन्म देते रहते हैं ॥ १८॥

तिर्यंग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेच च। निर्गच्छन्त्यवशा जीवाः कामवन्धनवन्धनाः ॥ १९ ॥

कामनाओंके बन्धनमें बँधकर विवश द्वुए कितने ही बीव सहस्रों बार तियंक्योंनि तथा नरकमें पड़कर पुनः वहाँसे निकलते हैं॥ १९॥

पवं संसरमाणानि जीवान्यहमदृष्टवान् । यथा कर्म तथा लाभ इति शास्त्रनिद्श्तम् ॥ २०॥

इंड प्रकार मैंने सभी जीवेंको जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ देखा है। शास्त्रका भी ऐसा सिद्धान्त है कि जैसा कर्म दोता है। वैसा ही फळ मिळता है।। २०।।

तिर्यग् गच्छन्ति नरकं मानुष्यं दैवमेव च । सुखदुःखे प्रिये द्वेच्ये चरित्वा पूर्वमेव ह ॥ २१ ॥

प्राणी पहले ही सुख-दुःख तथा प्रिय और अप्रिय-विषयोंमें विचरण करके कर्मके अनुसार नरक, तिर्यग्योनि, मनुष्ययोनि अथवा देवयोनिमें जाते हैं !! २१ ||

क्रतान्तविधिसंयुक्तः सर्वो छोकः प्रपद्यते । गर्त गच्छन्ति चाष्वानं सर्वभृतानि सर्वदा ॥ २२ ॥

समस्त जीव जगत्-विधाताचे विधानने ही परिचालित हो सुख-दुःख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग-गर ही चलते हैं॥ २२॥

काळसंख्यानसंस्थातं सृष्टिस्थितिपरायणस् । तं भाषमाणं भगवानुराना पत्यमावतः । धीमान् दुष्प्रकार्यास्त्वं तात कस्मात् प्रभापसे ॥ २३ ॥

को काल नामसे प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालनके परम लाश्रय हैं, उन परमात्माका प्रतिपादन करते हुए चूत्रासुरकी बात सुनकर भगवान शुक्राचार्यने उससे कहा—'तात ! तुम तो बड़े झुद्धियान् हो, फिर ये असुरमावके विपरीत दोषशुक्त निरर्यंक वयन कैंसे कह रहे हो ?' !! २३ !!

वृत्र उवाच

प्रत्यक्षमेतव् भवतस्तथान्येषां मनीषिणाम्। मया यज्ञयस्त्रुम्धेन पुरा तसं महत् तपः॥ २४॥

युवासुरने कहा—ब्रह्म । आपने तथा वृद्धे मनीषी यहानुमार्वेनि यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजयके लोभले यही मारी तपस्या की थी ॥ २४ ॥ सन्धानादाय भूतानां रसांश्च विविधानिष । अवर्ष्टे बीन समाकस्य लोकान्त् वै स्वेन तेजसा ॥ २५ ॥

में बल्में बहुत बढा-चढा था। अतः मैने अपने ही तेजसे तीनों लोकोंगर आक्रमण करके दूखरे प्राणियोंको धूल्में निलक्त उनके उपभोगकी गत्य और रस आदि विविध वस्तुएँ छीन ली थी।। २५॥

ज्वालामालापरिक्षिप्तो वैद्दायसचरस्तथा । अजेयः सर्वभृतानामासं नित्यमपेतभीः॥ २६॥

मेरे शरीरसे आगकी लपटें निकलती यी और मैं क्वाला-मालाओंने चिरकर सदा आकाशमें निर्भय विचरता हुआ यमला प्राणियोंके लिये अजेय हो गया था ॥ २६ ॥

पेश्वर्ये सपसा प्राप्तं श्रष्टं तच्च स्वकर्मभिः। धृतिमास्थाय भगवन् न शोचामि ततस्त्वहम् ॥२७॥ भगवन् । इस प्रकार भैंने तपस्यके प्रमावसे जो ऐश्वर्य प्राप्त किया थाः वह भेरे अपने ही कर्मोसे नष्ट हो गया। तथापि में धैर्य धारण करके उसके दिवे शोक नहीं करता हूं॥

युयुत्सुना महेन्द्रेण पुंसा सार्धे महातमना। ततो मे भगवान इष्टो हरिनीरायणः प्रभुः॥ २८॥

महामनस्वी पुरुपप्रवर देवराज इन्ह्र जब युद्धकी इच्छासे मेरे सामने वासे। उस रुमय उनके साथ उन्हींकी सहायताके छिये आये हुए संबक्ते प्रसु भगवान् श्रीनारावण हरिका मैने दर्शन किया था ॥ २८॥

वैक्कण्डः पुरुषोऽनन्तः शुक्को विष्णुः सनातनः । मुञ्जनेशो हरिदमश्रः सर्वभृतपितामहः ॥ २९ ॥

वे भगवान् वैद्युष्टः, पुरुषः, अनन्तः, शुक्कः, विष्णुः, सनातनः मुक्ककः, हरिसम् त्र तथा सम्पूर्ण भूतीके पितामह है। नूनं तु तस्य तपसः सावदोपिमहास्ति वै। यदहं प्रष्टुसिन्छामि भगवन् कर्मणः फलम् ॥ ३०॥

मगवन् ! अवश्य ही मेरी उस तपस्याका कोई अश अब मी शेव रह गया है, अतः मैं उस कर्मफलके विषयमें प्रश्न करना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ पेश्वर्ये से महद् ब्रह्म चर्णे कस्मिन् प्रतिष्ठितम ।

# 0 Ho 2--- 7. 28---

निवर्तते चापि पुनः कथमेश्वर्यमुक्तमम् ॥ ३१ ॥ अणिमा आदि ऐश्वर्य और महद् ब्रह्म किस वर्णमें प्रति-ष्टित हैं ? तथा वह उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है ? ॥ कसाद् भूतानि जीवन्ति प्रवर्तन्ते तथा पुनः। कि वा फलं परं प्राप्य जीवन्तिष्ठति ज्ञाश्वतः॥ ३२ ॥

प्राणी किस हेत्रते जीवन घरण करते हैं ! तया किस कारणसे कमोंमे प्रश्च होते हैं ! जीव किस परम फलको पाकर अविनाशी एवं सनातनरूपसे प्रतिष्ठित होता है ! ॥३२॥ केन वा कमेणा शक्यमथ झानेन केन घा। तदवाप्तं फलं वित्र तन्मे स्याख्यात्महासि ॥३३॥ विप्रवर ! किस कर्म अथवा शानमे उस पण्यो प्राप्त किया जा सकता है ! यह मुझे वतानेकी क्या करें ॥ स्ट ॥

इतीद्मुकः स मुनिस्तरामीं प्रत्याह् यत् तच्छृणु राजसित्। मयोच्यमानं पुरुषर्थभ त्य-

मनन्यवित्तः सह सोदरीयः॥ ३४॥ राजिसह ! पुरुपप्रवर युधिद्वर ! उसके ऐसा प्रश्न करनेपर सुनिवर शुकाचार्यने उस समय उसे जो उत्तर दिया, उसे मैं बता रहा हूँ, ग्रुम अपने माइयोंके साथ एकार्यान्त होकर सुनो ॥ ३४॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि चुत्रगीतासु एकोनाशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २७९॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोक्षचमैपर्वमें वृत्र-गीताविष्यक दो सौ उन्यासीवों अध्याय पूरा हुआ॥ २०९॥

# अशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

ष्ट्रत्रासुरको सनत्कुमारका अध्यात्मविषयक उपदेश देना और उसकी परमगति तथा भीष्मद्वारा सुधिष्टिरकी शङ्काका निवारण

उशनोवाच

नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे। यस्य पृथ्वीतळं तात साकाशं वाहुगोचरः॥ १॥

गुकांचार्यमे कहा—तात ! आकाशविद यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओंके बलपर खित है। महान् प्रमावशाली उन भगवान् विष्णुदेवको नमस्कार है।। १॥ मूर्धा यस्य स्वनन्तं च स्थानं दानवसत्त्वम । सस्याहं ते प्रवक्ष्यामि विष्णोमीहात्म्यमुत्तमम्॥ २॥

दानवश्रेष्ठ ! जिनका मस्तक और खान भी अनन्त है। उन भगवान् विष्णुका उत्तम माहात्म्य में दुम्हें बताऊँगा ॥ तयोः संबद्दतोरेचमाजगाम महामुनिः। सनस्कुमारो धुमीतमा संदायञ्जेदनाय व ॥ ३॥

धुकाचार्य और इत्रामुरमें ये वाते हो ही रही यीं कि वहाँ सहामुनि धर्मात्मा सनत्कुमार उनके संशयका निवारण

करनेके क्रिये आ पहुँचे ॥ ३ ॥ स पूजितोऽस्रुरेन्द्रेण मुनिनोशनसा तथा । निषसादासने राजन महार्हे मुनिपुङ्गवः ॥ ४ ॥

राजन् । अधुरराज इत्र और मुनि खुकाचार्यके द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत्कुमार एक बहुमूल्य सिंहासनपर विराजमान हुए ॥ ४ ॥

तमासीनं महाप्रश्नमुशना वान्यमञ्ज्ञीत्। ज्ञ्रह्ममे दानवेन्द्राय विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्॥ ५॥

जब महाज्ञानी सनत्कुमार आरामसे बैठ गये। तब ग्रुकाचार्यने उनसे कहा—'भगवन् ! आप इस दानवराजको भगवान् विष्णुका उत्तम माहात्म्य वताइये' ॥ ५ ॥ सनत्कुमारस्तु ततः श्रुत्वा माह वचोऽर्धवत् । विण्णोर्माहात्म्यसंयुक्तं दानवेन्द्राय धीमते ॥ ६ ॥

यह सुनकर सनस्कुमारजीने बुद्धिमान्दानवराज हुनासुर-के प्रति भगवान् विष्णुकी महिमासे युक्त यह सार्थक वनन कहा-। । ६ ॥

श्रृष्णु सर्विमिदं दैत्य विष्णोमीहात्म्यमुत्तमम् । विष्णौ जगत् स्थितं सर्विमिति विद्धि परंतप ॥ ७ ॥

ध्यञ्जोंको सताप हेनेवाले देख ! भगवान् विग्युका यह सम्पूर्ण उत्तम माहारम्य सुनो-तुन्हें यह मारम हाना चाहिये कि यह समस्त संसार प्रमान् विण्युमे ही सित है ॥ स्त्रस्यष महाबाहो भूत्रप्रामं चराचरम्। एष चाश्चिपते काले काले विख्जते पुनः॥ ८॥

पर महावाहो ! ये शीवण्य ही समूर्ण चरावर प्रात्ते समुदायको स्वष्ट करते हैं और ये ही समय आनेपर उत्तर निका करते हैं एव समय आनेपर पुनः सृष्टि भी करते हैं ॥ ८ ॥ अस्मिन् सञ्छलित विलयमस्मास् प्रभवन्त्युत । नैप ज्ञानवता शक्यस्तपसा नेव चेज्या । सम्भाष्तुमिन्द्रियाणां तु संयमेनव शक्यते ॥ ९ ॥

•धमत प्राणी इन्होंमें खपको प्राप्त होते हैं और इन्होंने प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शाखगान, तरस्या और यहूँ द्वारा भी नहीं पा सकता। बेचल इन्द्रियोंके नयमां ही उनकी उपलब्धि हो सकती है॥ ९॥ बाह्ये चान्यन्तरे चैय कर्मणोर्मनिस स्थितः। निर्मालीकुरुते शुद्धाया सोऽमुजानन्त्यमदनुते॥ १०।

प्तो बाह्य ( यक्र आदि ) और आन्यन्तर ( इ.स. दर

### महाभारत 🐃



सनकादि महर्षियोंकी शुकाचार्य एवं द्वत्रासुरसे मेंट

आदि ) कर्मीमें प्रइच होकर मनके विषयमें खिरता प्राप्त करके अर्थात् मनको खिर करके दुद्धिके द्वारा उसे निर्मेछ बनाता है। वह परलोकमें अखय सुख ( मोक्ष) को प्राप्त कर छेता है ॥ १०॥

ब्ला ६ ॥ र ॥ यथा हिरण्यकर्ता चै रूप्यमग्नी विशोधयेत् । यहुशोऽतिप्रयत्नेन महताऽऽत्मकृतेन ह ॥ ११ ॥ तद्वज्ञातिशतैर्जीवः शुद्धयतेऽनेन कर्मणा । यत्नेन महता चैवाप्येकजातौ विश्वद्ययते ॥ १२ ॥

ध्वेते सोनार बारंबार किये हुए अपने महान् प्रयत्नके द्वारा चॉदीको आगर्मे डालकर उसे शुद्ध करता है। उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मोंमें अपने मनको शुद्ध कर पाता है। परतु इस यश आदि और शम-दम आदि कर्मोद्धारा यदि वह महान् प्रयत्न करे तो एक ही जन्ममें शुद्ध हो जाता है।। ११-१२॥

ळीळयाल्पं यथा गात्रात् प्रमुज्यादात्मनो रजः। बहुयत्नेन महता दोषनिर्हरणं तथा॥१३॥

्रांते अपने धरीरमें स्मी हुई योदी सी धूछको मनुष्य साधारण चेष्टावे लेळ-लेळमें ही झाइ-पोछ देता है। उसी प्रकार बारबार किये हुए महान् प्रयक्ते वह अपने राग-हेष आदि होणेंको भी दूर कर एकता है।। १३॥ यथा चात्येन मात्येन चासितं तिळसर्षपम्। न मुञ्जति स्वकं गन्धं सहत् सुक्मस्य दुर्शनम्॥ १४॥

्रिते थोड़ेन्धे पुष्प एव मालाद्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसींका तेल अपनी गन्ध नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार थोड़ेन्दे प्रयत्तवे न तो दोष दूर होते हैं और न सहम प्रक्षका साक्षात्कार ही हो पाता है।। १४॥

प्रवास वाध्यात्कार शर्म सामा १ ॥ १० ॥ तदेव बहुभिर्माल्येवास्यमानं पुनः पुनः। विमुख्यति स्वकं गन्धं माल्यगन्धे च तिष्ठति ॥ १५ ॥ एवं जातिशतैर्युक्तो गुणैरेव प्रसङ्ख्य। बुद्धया निवर्तते दोषो यतनाम्यास्त्रेन ह ॥ १६ ॥

वही तिल या उरहोंका तेल बहुतने सुगनिवत पुर्णोद्वारा यारंबार वासित होनेपर अपनी गन्धको छोड़ देता है और उस फूलकी गन्धमें ही स्थित हो जाता है । उसी प्रकार तैकहों जनमामें जी पुत्र आदिके ससर्गेस सुक्त तथा सन्त, रज और सम—इन तीनों गुणोद्वारा प्रवर्तित दोवसमूह दुद्धि तथा अन्यासजनित यनसे निष्टत्त हो पाता है ॥ १५-१६ ॥ कर्मणा स्वनुरक्तानि विरक्तानि च दानव। यथा कर्मेबिरोपांश्च प्राप्नुवन्ति तथा श्रृणु ॥ १७॥

व्हनुनन्दन । कांग्रे अनुरक्त और कमेंग्रे विरक्त होनेवाले प्राणिवमूह जिस प्रकार राग और विरागके हेत्रभूत विभिन्न कमोंको प्राप्त होते हैं। वह सुनो ॥ १७ ॥ यथावत् सम्प्रवर्तन्ते यसिस्तिष्टन्ति वा विभो । तत् तेऽनुभूव्यां व्याख्यास्ये तदिहैकमनाः श्रृण् ॥ १८ ॥

प्रमो ! जिस प्रकार वे कर्ममें प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्तके उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्थामें उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं हमसे क्रमशः बताकँगा । तुम उसे यहाँ एकाग्रवित्त होकर सुनो ॥ १८॥ अनादिविधनः श्रीमान् हरिनौरायणः प्रसुः।

अनादिनिधनः श्रीमान् हरिनोरायणः प्रसुः। देवः सुज्ञति भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥१९॥

(श्रीमात् मगवात् नारायण हारे आदि और अन्तसे रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियोंकी रचना करते हैं ॥१९॥ स वे सर्वेषु भूतेषु क्षरख्याक्षर पव च। पकादशविकारात्मा जगत् पिवति रिझमिंशः॥ २०॥

वे ही सम्पूर्ण प्राणियोंने क्षर और अक्षररूपये विद्यमान हैं। ग्यारह इन्द्रियोंका जो वैकीरिक वर्ग है, वह भी उन्हींका खरूप है। वे अपनी चैतन्यमयी किरणींद्वारा सम्पूर्ण जगत्में ज्यास हो रहे हैं॥ २०॥

पादौ तस्य महीं विद्धि मूर्धानं दिवमित्युत । बाहवस्तु दिशो दैत्य श्रीत्रमाकाशमेव च ॥ २१ ॥ तस्य तेजोमयः सूर्यो मनश्चन्द्रमसि स्थितम् । वुद्धिर्कानगता नित्यं रसस्त्वस्यु प्रतिष्टितः ॥ २२ ॥

्दैत्यराज ! पृथ्वीको भगवान् विष्णुके दोनों चरण समझो। स्वर्गजीकको भसाक जानो। ये चारों दिशाएँ उनकी चार भुजाएँ हैं। आकाश कान है। तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है। मन चन्द्रमा है। मुद्धि ( महत्तस्व ) उनकी नित्य शानवृत्ति है और जह रसनेन्द्रिय है ॥ २१-२२ ॥

श्रुवोरमन्तरास्तस्य महा दानवसत्तमः । नस्रवस्तर्कः नेवाभ्यां पादयोर्म्श्यः दानवः॥ २३ ॥ •दानवप्रवरः । सम्पूर्णं मह उनकी दोनों भींहोंके बीचमें

खित हैं। नक्षत्रमण्डल नेत्रींचे प्रकट हुआ है। दनुनन्दन । यह पृथ्वी उनके दोनों चरणोमें खित हैं॥ २३॥ (तं विद्धि भूतं विश्वादिं परमं विद्धि चेश्वरम्।) रजस्तमश्च सरवं च विद्धि नारायणात्मकम्। सोऽऽश्यमाणां फलंतातकर्मणस्तत् फलंविद्वः॥ २४॥

•उन्हें तुम सम्पूर्ण भृतस्वरूपः इस जगत्का आदिकारण और परमेश्वर समझी । रलोगुणः तमोगुण और सन्तगुण-इन तीनोंको नारायणमय ही मानो । तात !समस्त आधर्मोका

१. श्रीविष्णुपुराणमें तीन प्रकारकी प्राकृत सिंह बतायी गयी है—पहली महत्त्वकी सिंह है, जिसे पहाँ 'क्ष्र्र' शब्दते कहा गया है। दूसरी श्रूत-सिंह माजी गयी है, जो तम्मात्राजीकी सिंह है। यहाँ 'स्तेषु' पदके द्वारा उत्तीकी जोर सकेत किया गया है। एकादशिकारात्मा' इस पदके द्वारा तीसरी सिंहमा निर्देश किया गया है। लिसे वैकारिक जयवा रेज्यिक समें भी कहते हैं। दसमें भी जा जोनेन्द्रिय, पाँच कार्मेन्द्रिय और एक मन—हन ग्यारह तक्वोंकी रचना हुई है।

फल वे ही हैं। विद्वान् पुरुष समस्त कमीदारा प्राप्तव्य फल उन्हींको मानते हैं॥ २४॥

अकर्मणः फलं चैव स एव प्रमध्ययः। छन्दांसि यस्य रोमाणि ह्यक्षरं च सरस्तती॥ २५॥

'कर्मोंका त्यागरूप जो संन्यात है; उसका फछ मी वे ही अविनासी परमात्मा हैं। वेद-मन्त्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी बाणी है।। २५।।

वहाश्रयो वहुमुजो धर्मो हृदि समाश्रितः। स ब्रह्म परमो धर्मस्तपश्च सदसन्च सः॥२६॥

म्बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं) उनके अनेक मुख हैं। इ.दममें आश्रित धर्म भी उन्हींका स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं। वे ही आत्मदर्शनरूप परम धर्म हैं। वे ही तम और सदसत्स्वरूप हैं॥ २६॥

श्रुतिशास्त्रग्रहोपेतः षोडशर्त्विक् कृतुश्च सः। पितामदश्च विष्णुश्च सोऽश्विनौ स पुरंदरः। मित्रोऽथ वरुणश्चैव यमोऽथ धनदस्तथा॥ २७॥

'श्रुति (वेद), बास्त्र और 'तोमपात्रसहित सोस्त्री इहारिकोनाला यह भी वे ही हैं। वे ही बसा, निष्णु, अभिनी-कुमार, हन्द्र, मित्र, नरुण, यम और कुनेर हैं॥ २७॥ ते पृथ्यदर्शनास्त्रस्य संविदन्ति संयोकताम्। एकस्य विद्धि देवस्य सर्वे जगदिदं बशे॥ २८॥ 'उनका दर्शन पृथक-पृथक होनेपर भी वे अपनी

एकताको जानते हैं। द्वम भी इस सम्पूर्ण जगत्को एक पर-मात्मदेवके ही अधीन समझो ॥ २८ ॥ नानाभूतस्य दैत्येन्द्र तस्यैकत्वं वदृत्ययम् । जन्तुः पद्म्यति विद्यानात् रातो ब्रह्म प्रकाहाते ॥ २९ ॥

ंदैत्यराज । अनेक रूपोंमें प्रकट हुए उन परमात्माकी एकताका यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विद्यानयरुपे ही महाका धाक्षात्कार करता है। उस समय उसकी बुद्धिमें वह जहां प्रकाशित हो जाता है। २९॥

संहारविक्षेपसहस्रकोटी-स्तिष्ठन्ति जीवाः प्रचरन्ति चान्ये । प्रजाविसर्गस्य च पारिमाण्यं चापीसहस्राणि बहुनि दैत्य ॥ ३०॥ (कितने ही बीव करोडीं कर्षोतक स्वावररूपवे एक

१. सोलह कारिजाँके नाम इस प्रकार है-१-मद्या, २प्राह्मणाच्छेसी, ३-जाप्तीध्र और ४-पोता—ये चार कारिज सम्पूर्ण
बेहोंके शाता होते हैं। ५-होता, ६-मैत्रावरण, ७-जाध्यवत और ८-प्रावस्तोता—ये चार कारिज कार्यवेदी होते हैं। ९अध्वर्युं, १०-प्रतिपस्पाता, ११-नेहा और १२-जन्तेता—ये चार बर्जुंदरी होते हैं। १३-वहाता, १४-प्रस्तीता, १५-प्रति-हर्ता तथा १६-सुक्राएय—ये साववेदके गायक होते हैं। ख्यानमें स्थित रहते हैं और दिनने ही उपने मनगण्ड इषर-उपर विचरते रहते हैं। देशवास | प्राप्ते स्थिक परिमाण कई हजार वाविज्योत्री मनगण्डे !!

वाध्यः पुनर्योजनविस्तृतास्ताः कोशं च गम्भीरतयावगादाः। आयामतः पञ्चशताध्य सर्वाः प्रायंकशो योजनतः प्रवृद्धाः॥३६॥ वाष्या जलं क्षिण्यति वालकोट्या त्वह्वा सक्तवाध्ययन हितीयम्। सासां श्रेचे विद्धि परं विसर्गे

संहारमेकं च तथा प्रजानाम ॥ ३२ ॥

वे सारी बाविइयों पांच सी योजन चीड़ी, वांच शी वांच हा ती हो कि क्यूं उत्तरी एक-एक कोस गहरी हों। गहराई इतनी हो कि क्यूं उत्तरी मोदी कीर गहर हो। जातार्थ यह किम्रायेक यादड़ी के कहती हों है क्यूं उत्तरी मोदी और गहरी हो। जनमेंसे एक यादड़ी के कहती हों है ति मरमें एक ही बार एक यावकों नोकसे उलीचे, दूसरी चार म उलीचे। इस प्रकार उलीचते उन गारी वार्विइशेंग जन कितने समयमें समात हो सकता है। उतने री समयमें प्रमात हो सकता है। उतने री समयमें समयमें हो। शे से ही ही तो। आनके मंहारण उच्छेट होना असम्भव है। १॥ ३१-३२॥

वड् जीववणीः परमं प्रमाणं रूपणो धूचो नीलमथास्य मध्यम्। रक्तं पुनः सहातरं छुवं तु हारिद्रवर्णे सुसुवं च शुरुम् ॥ ३३॥

प्राणियोंके वर्ण छः प्रकारके है—कृष्ण, धूम, नीन,
 रक्त, हरिहा (पीला) और शुक्ली इनमेंते कृष्ण, धूम

और नीळ वर्णका छुल मध्यम होता है। रक्तवर्ण विशेष रूपसे सहन करने योग्य होता है। हरिद्राकी-सी कान्ति छुल देनेवाळी होती है और छुन्छवर्णअस्यन्त सुखदायक होता है॥

परं तु शुक्कं विमलं विशोकं गतक्कमं ृसिन्द्रश्वति दानवेन्द्र । गत्वा तु योनिमभवाणि दैत्य सहस्रद्याः सिन्द्रिमपैति जीवः ॥ ३४॥

व्दानवराज ! शुक्कवर्ण निर्मेळ, घोकहीन, परिश्रमशून्य होनेके कारण विदिकारक होता है । दितिकुळनन्दन ! जीव सहस्तों योनियोंमें जन्म श्रहण करनेके बाद सनुष्य-योनिमें आकर कभी विदि लाम करता है !] १४ !]

गति च यां दर्शनमाह देवो गत्वा शुमं दर्शनमेव चापि। गतिः पुनर्वर्णकृता प्रजानां वर्णस्तथा कालकृतोऽसुरेन्द्र ॥ ३५॥

'अंडरेन्द्र ! देवराज इन्द्रमे अंसलसय तत्त्वज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जित गति और दर्शन-गास्त्रज्ञा वर्णन किया है, वह प्राणियोंकी वर्णजीनत गति है अर्थात् शुक्कवर्णवास्त्रोंको वहीं विदि प्राप्त होती है । वह वर्ण कास्त्रकृत साना गया है ॥

> एतं सहस्राणि चतुर्दशेह परागतिर्जीवगणस्य दैत्य । मारोहणं तत्कृतमेव विद्धि स्थानं तथा निःसरणंच तेषाम् ॥ ३६ ॥

'दैत्यप्रचर ! इस जगत्मे समस्त जीव-समुदायकी परागति जीदह छाज बतायी गयी है। (पाँच काँनिद्रयः पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा मनः द्वादः ज्ञित ज्ञाते अहकार—ये जीदह करण हैं। इन्होंके मेदले जीदह प्रकारकी गांत होती है। फिर विषयमें वहें होनेके कारण जीदह छाज प्रकारकी गांत होती है। फिर विषयमें वहें होनेके कारण जीदह छाज प्रकारकों गांत होता है। कह भी उन्हों जीदह करणोंद्वारा सम्पादित होता है। विभिन्न स्थानोंमें जो स्थिरतापूर्वक निवास है। वह और उन स्थानोंके जो उन जीवोंका अधायतन होता है। वह भी उन्होंने सम्बन्धि होता है। इस वातको हाम अन्छी तरह जान छो ( अदः इन जीदह करणोंको साव्यक मार्गाभिसुखी बनाना चाहिये)॥ ३६॥

कृष्णस्य चर्णस्य गतिनिकृष्णः स सज्जते नरके पञ्चमानः। स्थानं तथा दुर्गतिभिस्तु तस्य प्रजाविसर्गान् सुबहुन् वद्दन्ति ॥ ३७ ॥ कृष्णानर्णकी गति नीच बतायी गयी है। वह नरक प्रदान करनेवाले निषिद्ध कर्मोर्से आक्त होता है, इस्तिलिये नरककी आगर्मे पकाया जाता है। वह कुमार्गर्से प्रवृत्त हुए

पूर्वोक्त चौदह करणोद्वारा पापाचार करनेके कारण

अनेक कल्पीतक नरकमें ही निवास करता है—ऐसा अधि-अनि कहते है। ३७॥

> शतं सहस्राणि ततश्चरित्वा प्राप्तोति वर्णे हरितं तु पश्चात् । स चैव तस्मिन् निवसत्यनीशो

युगक्षये तपसा संवृतातमा ॥ २८॥

ग्वरनन्तर वह जीव छाखों वार ( या छाखों वर्षोतक )

गरकमें विचरण करके फिर धूम्रवर्ण पाता है ( पशु-पक्षी

शादिकी योनिमें जन्म छेता है )। उस योनिमेमी वह विवश् होकर बड़े दु:खसे निवास करता है। फिर युगक्षय होनेपर बह तप ( पुरातन पुण्यकमें या विवेक ) के प्रभावसे सुरक्षित होकर उस सकटसे उद्धार पा जाता है। १८॥

स वै यदा सत्त्वगुणेन युक्त-स्तमोध्यपोहन् घटते खबुद्धधा । स छोहितं वर्णमुपैति नीळान्

मसुष्यळोके परिवर्तते च ॥ ३९ ॥

भवही जीव जब सच्चगुणचे युक्त होता है। तब अपनी

हुद्धिके द्वारा तमोगुणकी प्रकृतिको दूर हटाता हुआ अपने
कल्याणके लिये प्रयत्न करता है। उस समय सच्चगुणके
बढ जानेपर बह रक्तवर्णको प्राप्त होता है ( इसीको अनुम्रह् सर्व कहा गया है, चित्तकी विभिन्न छुत्तियोपर अनुम्रह करने-वाले देवविशेषका ही नाम 'अनुम्रह' है )। जब सच्चगुणमें कुछ कमी रह जाती है, तब बह जीव नीलवर्णको मास होकर मनुष्यलोकों आवागमन करने स्थाता है ॥ १९॥

स तत्र संहारविस्तर्गमेकं स्वधर्मजैवेन्धनेः क्रिश्चमानः। ततः स शस्त्रिमुपैति वर्णे संहारविस्रेपशते व्यतीते॥ ५०॥

म्तर्यक्षात् यह मनुष्यळोकमें एक कररतक स्त्रपर्यक्रीनित बन्चनीते वॅषकर क्लेश उठाता हुआ जब धीरे-धीरे अपनी तपस्याको बढाता है, तय हस्दीकी-सी क्रान्तिवाळे पीतवर्या— देवतामावको मासहोता है। वहाँ भी वैकड़ों करण व्यतीत कर ठेनेपर वह पुन: पुण्यक्षयके पक्षात् मनुष्य होता है ( इस प्रकार वह देवतासे मनुष्य जीर मनुष्यसे देवता होता रहता है)।

हारिद्रवर्णस्तु प्रजाविसर्गात् सहस्रशस्तिष्ठति संचरन् वै। सहस्रशस्तिष्ठति संचरन् वै। स्रविप्रमुक्तो निरये च दैत्य ततः सहस्राणि दशापराणि ॥ ४१ ॥ गतीः सहस्राणि च पञ्च तस्य चत्वारि संवर्तकृतानि चैव। विमुक्तमेनं निरयाच विद्वि सर्वेषु चान्येषु च सम्भवेषु ॥ ४२ ॥ देता । वहस्रों कर्त्योतक देवस्तये विचरते रहनेतर भी जीव विषयमोराते मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्पमें किये हुए अञ्चम कमोंके पर्लोको नरकों रहकर मोयता हुआ जीव उन्नीत हाना विभिन्न गतियोंको प्राप्त होता है। तत्मश्चात् उत्ते नरकते छुटकारा मिछता है। मनुष्यके तिवा अन्य तभी योनियोंने केवल अल-दुःखके भीग प्राप्त होते हैं। मोक्षका खुयोग हाथ नहीं जगता है। इस वातको दुःग्हें मछीभोति तमझ लेना चाहिये ॥ ४१–४२॥

स देवलोके विहरत्यभीक्ष्णं ततरुच्युतो मानुपतामुपैति। संहारविक्षेपरातानि चाष्टौ

मत्येषु तिष्ठत्यमृतत्वमेति ॥ ४३॥
वह जीव निरन्तर देवलोकमें निहार करता है और वहाँसे
प्रष्ट होनेपर मनुष्योगिको प्राप्त होता है। मर्लेलोकमें वह आठ होनेपर मनुष्योगिको प्राप्त होता है। मर्लेलोकमें वह आठ हो कल्पोतक बारंबार जन्म छेता रहता है। तत्यश्चात् छुमकमें करके यह पुनः देवभावको प्राप्त करता है। (यह आवागमनका चक्र तमीतक चलता है। जततक जीवको परमजान या अनन्य भक्तिकी प्राप्ति नहीं हो जाती। उचकी प्राप्ति होनेपर तो वह मुक्त या परमात्माको प्राप्त हो जाता है।)॥ ४६॥

सोऽसाद्य भ्रश्यतिकालयोगात् कृष्णे तले तिष्ठति सर्वकृष्टे । यथा त्वयं सिद्धश्वति जीवलोक-

स्तत् तेऽभिधास्याम्यसुरप्रवीर ॥ ४४ ॥

'असुरोंके प्रमुख वीर । वह जीव कालकमवे अञ्चय
कर्म करके कमी-कमी मर्ल्यलेकिन्छे भी नीचे गिर जाता है
और धववे निकृष्ट, तलप्रदेशकी मांति निम्मतमः कृष्णवर्ण
(स्थावर योनि ) मे जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस
प्रकार उत्यान-पतनके चक्रमें पड़े हुए इस जीववसृहको
निस प्रकार सिद्ध (मुक्ति) प्राप्त होती है। वह मैं वुन्हे
बता रहा हूँ ॥ ४४ ॥

देवानि स व्यूह्यतानि सप्त रक्तो हरिद्रोऽथ तथैव ग्रुहः। संश्रित्य संधानति श्रुह्ममेत-

मिश्वरातच्यतमान् सं लोकान् ॥ ४५ ॥

क्रमशः रत्तवर्ण ( अनुप्राहक देवता ), हरिद्रावर्ण
( देवता ) तथा शुक्लवर्ण ( सनकादिकुमारों-बैस सिद्ध शरीरवारी ) होकर वह जीव वारी-वारीसे शत से दिस्य शरीरोंका आश्रय ले भू सादि सात उत्तमोत्तम लोकोंमें

शरीरोंका आश्रय छे भू आदि सात उत्तमात्तम छाकाम विचरण करके पूर्व पुण्यके प्रभावते वेगपूर्वक विशुद्ध ब्रह्म-होकमें बला जाता है ॥ ४५ ॥ १. दस हिन्द्य, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण—ये

१, दस इन्द्रिय, पाँच प्राण और चार अन्तः इरण-ये जन्नीस भोगके साथन है, विषय और वृत्तियोंके भेदसे इन्होंके उतने भी सी और जतने ही इजार प्रकार हो जाते हैं। अष्टी च पिष्टं च शतानि चेव मनोनिरुद्धानि महायुनीनाम्। गुरुस्य वर्णस्य परा गतिर्या

नीण्येय रुद्धानि महासुमाव ॥ ४६ ॥
'महातुमान इत्रासुर । महातु, महत्तन, दारकार और
पञ्चतम्मानार्ट्-ये आठः तथा दूसरे साठ तन्न और रनरी
जो सैकड़ी द्वतियाँ हैं—ये सन महातेनात्री योगियाँ रे मने द्वारा अनस्द की हुई होती हैं। तथा सन्त रन और
तम—हन तीनीं गुणींको भी वे अनस्द कर देते हैं। अतः
शुक्कवर्णनाले (सनकादिकाँके समान विद्व) पुरुरारो
जो उत्तम गति प्राप्त होती है। वही उन योगियोंको मिन्तीहै।।
संहारविक्षेपमानिष्णवेक

चत्यारि चान्यानि वसत्यनीशः । षष्ठस्य वर्णस्य परा गतिर्या

> सप्तोत्तरं तत्र यसत्यनीशः संहारविक्षेपशतं सशेपम्। तसादुपानृत्य मनुष्यकोते

तातो सहार मानुपतासुपैति ॥ ४८॥
पितृ वो भलोमाँति योगलाधनमें अवनर्ष है। यह मोग
भ्रष्टं पुरुष सी कस्पोतक जगरके सात कोकोंमें निवाद करना
है। फिर बचे हुए कर्गतस्कारीके द्वहित बहाँसे रिवार मनुष्यलोकमें पहलेदे बदकर महस्ववस्थान हो मनुष्यलोकमें पहलेदे पदकर महस्ववस्थान हो मनुष्यलोकमें पहलेदे स्व

तसादुपाबृत्य ततः क्रमेण सोऽप्रेण संतिष्ठति भृतसर्गम् । स सप्तकृत्यक्ष परैति होकान् संहारविद्देषकृतप्रभावः ॥ ४९, ६ ध्वदनन्तर मनुष्यगीनिव निकन्दर वह उद्दर्शेतः भेर देवादि योनियौंकी और अप्रवर्र होता है एवं हाती हो हैं प्रभावशासी होकर एक कहातक निवाव करता है ॥४९॥

१. पाँच हापेत्रिय और पाँच क्योलिय—में दल किंत्र सारियक, राजिल्क और नागिक तथा लागर, राज्य के सुरुप्तिके पेरते प्रतिक ए छ। प्रकारणी होगे हैं। इन दक्ष हचके साठ मेद हो लाउं हैं। सतिव संहारमुपष्ठवानि सम्भाव्य संविष्ठति जीवलोके । ततोऽव्ययं स्थानमननमेति देवस्य विष्णोरय ब्रह्मणश्च । होषस्य वैवाय नरस्य चैव वेवस्य विष्णोः परमस्य चैव ॥ ५०॥

भित वह मोगी भू आदि शात छोकोंको किनाशाबील सणमहुर समझकर पुनः मनुष्यजोकमें मुजीमोंति ( द्योक-मोहरे रिहत होकर ) निवास करता है। तदनन्तर शरीरका अन्त होनेपर वह अव्यय ( अविनाशी या निर्विकार ) एव अनन्त ( देशः काल और यस्तुकृत परिन्छेदरे शून्य ) स्थान ( परप्रश्चपद ) भो प्राप्त होता है। वह अव्यय एव अनन्त ( परप्रश्चपद ) भो प्राप्त होता है। वह अव्यय एव अनन्त स्थान किसीके मतमें महावेदबीका कैलासवास है। किसीके मतमें भगवान विष्णुका वैकुण्डधाम है। किसीके मतमें भगवान विष्णुका वैकुण्डधाम है। से मयवान श्रेण या अनन्तका थाम बताते हैं। कोई वह जीवका हो परम्थान हैन्यम प्रश्नाश्चर सुक्त परप्रश्वका स्टब्स बताते हैं। कोई वह जीवका हो परम्थान हैन्यम प्रशास हैन्य स्वरूप स्वरूप स्वरूप विस्तर वह जीवका हो स्वरूप या स्वरूप स्वरू

संहारकाले परिदरधकाया झहाणमायान्ति सदा प्रजा हि । खेद्यात्मनो देवनणाश्च सर्वे ये झहालोकेअपराः स्म तेऽपि ॥ ५१ ॥

ग्शानागिनके द्वारा जिनके सहमा श्यून और कारणवारीर इन्ध हो गये हैं, वे प्रजाजन वार्यात् योगीलीय प्रख्यकालमें बदा परम्रख परमात्माको मास होते हैं एव जो झहालोकरें गीचेके लोकोंमें रहनेवाढे साधनशील देवी प्रकृतिसे सम्पन्न साधक हैं। वे सब परमसको प्राप्त हो जाते हैं | ५ ९ ॥

प्रजाविसर्गे तु सरोषकाछे स्थानानि स्थान्येन स्तरित जीवाः। 'निःशेषनस्तरपदं यास्ति चान्ते सर्वे देवा ये सहशा मसुष्याः ॥ ५२॥

प्रस्वयकालमें जो जीज देवमावको प्राप्त ये , वे विदे अपने सम्पूर्ण कर्मकर्लोका उपमोग समाप्त करनेसे पहछे ही अपको प्राप्त हो जाते हैं तो करपान्तरमें पुनः प्रजाकी स्पृष्टि होनेपर वे शेष पळका उपमोग करनेके लिये उन्हीं स्थानोंको प्राप्त होते हैं, जो उन्हें प्लक्ष्मपर्मे आप ये, किंग उन्हों स्थानोंको प्राप्त होते हैं, जो उन्हें प्लक्ष्मपर्मे आप ये, किंग उन्हों स्थानोंको उस योगिसम्बन्धी कर्मफल-भोगको पूर्ण कर जुके हैं, वे स्वर्गलीकका नाश हो जानेपर दूसरे कस्प्रमं उनके जैसे कर्म हैं, उसीके सहस्र अस्य प्राणियोंकी मोंति मणुष्य-ग्रीनिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ५२॥

ये तु च्युताः सिद्धलोकात् क्रमेण तेषां गतियान्ति तथाऽऽनुपृथ्यी। द्वीद्धाः परे तद्वलतुल्यक्षपाः
स्वं स्वं विधि वान्ति विपर्ययेण॥ ५३॥
ध्वो योगी विद्यलेक्ष्मे शिरकर मृत्युलेक्ष्में आये हैं। उनके
स्थान साधनवल्ये सम्परन जो अन्य योगी हैं। वे भी एक
लोक्ष्मे दूचरे लेक्ष्में कपर उठते हुए क्रमशः उन विद्व पुरुषोंकी ही गतिको प्राप्त होते हैं। परंतु जो वैसे नहीं हैं। वे विपरीतमावके कारण अपनी-अपनी गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ५३॥

स याबदेवास्ति सहोषसुक् ते प्रजाध देव्यौ च तथेव छुक्के । ताबत् तदक्षेषु विद्युद्धभावः संयम्य पञ्चेन्द्रियक्पमेतत् ॥ ५४॥

विश्वद्धमावसे सम्यन्त सिद्ध पुरुष जवतक पञ्चीन्द्रय-रूप इस करणसमुदायका स्थम करके शेष प्रारञ्च कर्मका उपमोग करता है, तबतक उसके शरीरमें समस्त प्रजागणोंका अर्थात् इन्द्रियोंके देवताओंका तथा अपरा और परा विश्वाका निवास रहता है ॥ ५४॥

गुद्धां गति तां परमां परिति

शुद्धेत तित्यं मतसा विचिन्वन् ।

ग्रुवेत तित्यं मतसा विचिन्वन् ।

ग्रुवेत स्थानमुक्ति महा

दुष्पापमभ्येति स शाभ्यतं वै ॥ ५५ ॥

श्रुवे सावक करा ग्रुवे मनवे उस विग्रुव परमाविका

श्रुवक्षात करवा है। वह उसे अवश्य मारा कर हेता है।

तदकत्तर अविकारी, दुर्लम एवं भनातन अञ्चनदको मारा
करके वह उसीमें प्रतिश्वत हो जाता है।। ६५ ॥

इत्येतदाख्यातमहीन सस्व

नारायणस्येह चर्ल सया ते ॥ ५६ ॥ १ उत्कृष्ट बल्हाली दैरवराज | इस प्रकार यहाँ सैने दुससे यह भगवान् नारायणका वल एव प्रभाव बताया है। ॥ जैन उनाच

एवं गते मे न विवादोऽस्ति कश्चित् सम्यक् च परयामिवचस्तयैतत्। श्वाचा तु ते वाचमवीनसस्य

विकत्सचोऽस्त्यच तथा विपाप्सा ॥५७॥ चुत्रासुर बोळा—उदारांचन महात्मा सनकुमात्जी ! बिहे ऐसी बात है तो सुसे कोई विधाद नहीं है। मैं आपके वचनको अच्छी तरह समझता और हमें यथार्य मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी हम वाणीको सुनकर मेरे सारे पाप और कछष दूर हो गये॥ ५७॥

प्रवृत्तमेतव् भगवन् महुषे महाबुतेस्वक्रमनत्त्रवीर्यम् । विष्णोरमन्त्रस्य समातनं तत् स्थानं सभी यत्र सर्वे प्रवृत्ताः। स वे महात्मा पुरुषोत्तमो वे तसिन् जगत् सर्वमिदं प्रतिष्ठितम्॥५८॥ मगवन् ! महर्षे ! महाते बस्तीः अनन्त एवं हर्षे-व्यापी भगवान् विष्णुका यह अमित इक्तियाळी संहारचक चल रहा है । यह भगवान् विष्णुका यह स्नातन स्थान हैं। जहाँसे वारी द्रष्टियोंका आरम्भ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम हैं। उन्होंमें यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है ॥५८॥

#### भीष्म उवाच

एवमुक्त्वा स कौन्तेय चुत्रः प्राणानवास्त्रत्। योजयित्वा तथाऽऽत्मानं परंस्थानमवातवान्॥ ५९॥

भीष्मजी कहते हैं--कुल्तीनन्दन । ऐसा कहकर वृत्राद्धरने अपमे आत्माको परमात्मामे छगाकर उन्हींका ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिये और परमेश्वरके परमधामको प्राप्त कर लिया ॥ ५९॥

## युधिष्टिर उवाच

अयं स भगवान् देवः पितामह जनार्दनः। सनत्कुमारो चुन्नाय यत्तदाख्यातवान् पुरा ॥ ६० ॥ गुधिप्रिरने पूछा—पितामह । पूर्वकाळमे महात्मा

## भीष्म उवाच

मूळस्थायी महादेवो भगवान् स्वेन तेजसा। तस्थाः सुजतितान् भावान् नानारूपान् महामनाः।६१।

भीषमजीने कहा—युधिष्ठिर । मूट-कारणरूपये शितः महान् देवः महामनस्वी मगवान् नारायण हैं। वे अपने उस विनम्य स्वरूपमें स्थित होकर अपने प्रमाबसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण पदार्थोंकी छि करते हैं।। ६१।।

प्रकारक सम्पूण पदायाका स्ताष्ट्र करत ह ॥ ६८ ॥ तुरीयांश्रोन तस्येमं विद्धि केशवमच्युतम् । तुरीयार्धेन लोकांस्त्रीन् भावयत्येव तुस्दिमान् ॥ ६२ ॥ अपनी महिमारे कमी न्युत न होनेवाले इन मगवान्

अपना माहमास कमा च्युत न हानबाठ इन अववार् श्रीकृष्णको द्वम उस श्रीनारायणके एक चतुर्य अशसे सम्पन्न समस्रो । बुद्धिमान् श्रीकृष्ण अपने उस चतुर्य अशसे ही दौनीं होक्रोकी रचना करते हैं ॥ ६२ ॥

लाकाला प्रसारति । धर्वाक् स्थितस्तु यः स्थायी करपान्ते परिवर्तते । स दोते भगवानप्सु योऽसावतिवलः प्रसुः। तान् विधाता प्रसन्नात्मालोकांख्रचतिशाध्वतान्।६३।

जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलयकालमे भी विद्यमान हैं, वे ही अत्यन्त वलवाली और स्वयं अधीक्षर मयवान् श्रीहरि कल्पान्तमें अलके भीतर रायन करते हैं तथा वे प्रसन्नात्म सृष्टिकर्ती हैश्वर उन समस्त शाश्वत लोकोंगे विचरण करते हैं ॥

सर्वाण्यशून्यानि करोत्यनन्तः सनातनः संचरते च छोकान्। स चानिरुद्धः सृजते महातमा

तत्स्यं ज्ञात् सर्वेमिद् विचित्रम्॥ ६४॥ अनन्तपूर्व सनातन भगवान् औद्दीनम्मक कार्गीतिस्वा और स्कृति देकर परिपूर्ण करते और तीलागु भागा उसरे कोकीम विवरण करते हैं। उन महापुरुपरी गर्वतरे पीर् रोक नहीं सकता। ये दी इन जगन्ती चृष्टि करते हैं। उन्हींमें यह सम्पूर्ण विचित्र विश्व प्रतिदेव रे॥ ६४॥ यधिष्टर उनाय

बुत्रेण परमार्थहः इष्टा मन्येऽऽत्मनो गतिः। शुभा तस्मात् ससुखितो न शोचिति पितामह ॥ ६५ ॥

युधिष्टिप्ते कहा—परमार्थतत्त्वके भाता श्लिमः! भं समझता हूँ कि चुत्रासुप्ते आत्माके ग्लम एव यथार्थ व्यन्तरस साक्षात्कार कर लिया था; इसीलिये वह बुखी था; श्लोक नहीं करता था।। ६५॥

ह्युद्धः शुक्काभिजातीयः साध्यो नावर्ततेऽनच। तिर्यग्गतेश्च निर्मुको निरयाद्य पितामह॥ ६६॥

निष्पाप पितामह । वह ग्रज दुल्मे उत्पन्न हुआ पा और खभावते भी ग्रुज था। जान पहता है वह शाय नामर देवता ही था। इसीक्षिते पुनः संभारमे नहीं शीटा। वह पद्म पश्चियोकी योनि तथा नरकते ग्रुटकारा पा गया। ॥ ६६॥ हारिकवर्णे रक्ते या वर्तमानस्त पार्थिय।

हारिद्रवर्णे रक्ते वा वर्तमानस्तु पाधिव। तिर्यमेवानुपश्येत कर्मभिस्तामसैर्वृतः॥ ६७॥

पृथ्वीनाथ ! पीतवर्णवाले देवसर्गमें तथा रज्जवर्णनारे अनुमहसर्वमें विश्वमान प्राणी कभी तामस कमेरि आहत हो रर विर्थयोनिका भी दर्शन कर कहता है !! ६७ ॥

वयं तु भूशमापना रक्ता दुःखसुषेऽसुषे। कां गति प्रतिपत्त्यामो नीळां छाणाधमामय॥६८॥

इमलोग तो ओर भी अधिक आगतित विशे हुए है। दुःख-युवले मिश्रित भावमे अथवा देवल दु.रामा भागे आसक है। ऐसी दशामें पता नहीं हमें किन विनये प्राण होगी। हम नीलवर्णवाली मानव-योनिम पड़ेंगे या हुण्यान वाली स्थावर योनिस में होनदशा हो जा पहुँचेंगे॥ ६८॥ भीग्य उचार्ष

शुद्धाभिजनसम्पन्नाः पाण्डवाः संशितवताः । विहत्य देवलेकेषु पुतर्मानुपमेष्ययः॥ ६९.॥ विहत्य देवलेकेषु गुतर्मानुपमेष्ययः॥ ६९.॥

भीष्मजीने कहा—युधिहर ! तुन तभी पाटव स्टिब् कुछते सम्बद्ध और तीस्य प्रतीक भलोनीते या न हमें बाले हो; अतः देवताओं है छोजोमें विदार वनके पुना महुप्य वारीरको ही प्राप्त करोगे ॥ ६९ ॥

प्रजाविसर्गं च सुखेन कारें प्रत्येत्य देवपु सुवानि भुक्त्या। सुखेन संयास्यय सिद्धसंदर्ग मा वो भयं भृद्विमला. स्थ मुद्री ७० १ तुम हा लेग यशहमा सुबहे हेवाने नाहन वर्षे देवलोकोंमें जाकर सुख भोगोगे । तत्मश्रात् सुखपूर्वक विदि प्राप्त करके सिद्धोंमें गिने जाओगे । तुम्हारे मनमें दुर्गतिका

मोक्षधर्मपर्वेणि वृत्रगीतासु अद्योत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८० ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि इस प्रकार औमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोखयर्गपर्वमें वृद्यगीताविषयक दो सौ अरसीवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाढका है श्लोक मिळाकर कुळ ७०१ इलोक है )

निष्पाप हो ॥ ७० ॥

एकाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः इन्द्र और वृत्रासुरके युद्धका वर्णन

युधिष्ठिर उदाच अहो धर्मिष्ठता तात चुत्रस्यामितते<del>जसः</del>। यस्य विज्ञानमतुर्लं विष्णोर्भक्तिश्च तादशी ॥ १ ॥

युधिष्टिरने पूछा-दादाजी । अमित तेजस्त्री बृत्रा-सुरकी धर्मनिष्ठा अद्मुत थी । उसका विज्ञान भी अनुपम या और भगवान् विष्णुके प्रति उसकी भक्ति भी वैसी ही उचकोटिकी थी॥ १॥ इर्विश्चेयं पदं तात विष्णोरमिततेजसः। कथं वा राजशार्द्छ पदं तु शातवानसी ॥ २ ॥

तात । अनन्त तेजस्वी श्रीविष्णुके स्वरूपका ज्ञान तो थायन्त कठिन है । उपश्रेष्ठ ! उस ब्रूजासुरने उस परमपदका शन कैते प्राप्त कर लिया १ यह बढ़े आश्चर्यकी यात है ॥ २ ॥ भवता कथितं होतच्छुद्दधे चाहमच्युत । भूयस्तु मे समुत्पन्ना बुद्धिरम्यक्तदर्शनातु ॥ ३ ॥

आपने इस घटनाका वर्णन किया है। इसलिये मैं इसे सत्य मानता और इसपर विश्वास करता हूँ; क्योंकि आप कभी सत्यसे विचल्लित नहीं होते हैं तथापि यह गात स्पष्टरूपसे मेरी समझमें नहीं आयी है; अतः पुनः मेरी बुद्धिमें प्रश्न उत्पन्न हो गया ॥ ३ ॥ कथं विनिहतो वृत्रः शक्रेण पुरुपर्पम ।

धार्मिको विष्णुभक्तश्च तत्त्वक्षश्च पदान्वये॥ ४ ॥ पुरुषप्रवर । वृत्रासुर धर्मातमा, भगवान् विष्णुका मक्त

और नेदान्तके पदींका अन्वय करके उनके तात्पर्यको ठीक-ठीक समझनेमें कुशल था तो भी इन्द्रने उसे कैसे मार डाला १॥ एतन्मे संशयं वृहि पृच्छते भरतर्षम । वृत्रस्तु राजशार्द्छ यथा शक्रेण निर्जितः॥ ५ ॥

मरतभूषण | नृपश्रेष्ठ | मैं यह बात आपसे पृछता हैं। आप मेरे इस समयका समाधान कीजिये । इन्द्रने वृत्रासुरको कैंसे परास्त किया ।।। ५॥

यया चैवाभवद् युद्धं तत्राचक्व पितामइ। विस्तरेण महावाहो परं कौतूहळं हि मे ॥ ६॥

महाबाहु पितामह । इन्द्र और बृत्रासुरमें किस प्रकार युद्ध हुआ था, यह विस्तारपूर्वक वताइये; इसे सुननेके छिये मेरे मनमें वड़ी उत्सुकता हो रही है ॥ ६ ॥

म० स० ३---२. १७---

भीष्म उवाच रथेनेन्द्रः प्रयातो वै साध देवगणैः पुरा । ददर्शायायतो चुत्रं धिष्ठितं पर्वतोपमम्॥ ७॥

मय नहीं होना चाहिये; क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एव

भीष्मजीने कहा--राजन् । प्राचीन कालकी बात है। इन्द्र स्थपर आरूढ हो देवताओको साथ ले बृत्रासुरसे युद्ध करनेके लिये चले । उन्होंने अपने सामने खड़े हुए पर्वतके समान विशालकाय घूत्रको देखा ॥ ७ ॥ योजनानां शतान्युर्ध्व पञ्चोच्छितमरिंदम। ज्ञातानि विस्तरेणाथ श्रीण्येवाभ्यधिकानि वै ॥ ८ ॥ शतुरमन नरेश । वह पाँच शौ योचन ऊँचा था और

कुछ अधिक तीन सौ योजन उसकी मोटाई थी ॥ ८ ॥ तत् प्रेक्ष्य तादरां रूपं त्रैलोक्येनापि दुर्जयम्। बुत्रस्य देवाः संत्रस्ता न शान्तिमुपलेभिरे ॥ ९ ॥

वृत्रामुरका यह बैसा रूपः जो तीनो छोकोंके लिये भी दुर्जय थाः देखकर देवतालोग डर गये । उन्हें शान्ति नहीं मिळती थी ॥ ९ ॥

शकस्य तु तदा राजन्नुहस्तम्भो व्यजायत । भयाद् बुत्रस्य सहसा दृष्ट्रा तहू प्रमुत्तमम् ॥ १०॥

राजन् । उस समय बृत्रासुरका वह उत्तम एव विशास रूप देखकर बहसा भयके मारे इन्ह्रकी दोनो जॉर्चे अकड गर्यो॥ ततो नादः समभवद् चादित्राणां च निःखनः।

देवासुराणां सर्वेपां तस्मिन् युद्धे द्यपस्थिते ॥ ११ ॥ वदनन्तर वह युद्ध उपिथत होनेपर समस्त देवताओं और असुरोंके दलॉमें रणवार्योका भीपण नाद होने लगा ॥ अय दुत्रस्य कौरव्य हड्डा शकमवस्थितम्। न सम्भ्रमो न भीःकात्रिदास्था वा समजायत ॥ १२॥

क्ररनन्दन । इन्द्रको खड़ा देखकर भी वृत्रासुरके मनमें न तो धनराहट हुई। न कोई भय हुआ और न इन्द्रके प्रति उसकी कोई युद्धविपयक चेष्टा ही हुई ॥ १२ ॥ ततः समभवद् युद्धं त्रैलोक्यस्य भयंकरम्। राकस्य च सुरेन्द्रस्य चुत्रस्य च महात्मनः ॥ १३॥

फिर तो देवराज इन्द्र और महामनस्वी वृत्रासुरमें भारी युद्ध छिड़ गया। जो तीनों लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करने-वाळा या॥ १३॥

असिभिः पट्टिशैः शूलैः शक्तितोमरमुद्रुरैः। शिलाभिर्विविधाभिश्च कार्मुकैश्च महास्वनैः॥ १४॥ श्रुलेश्च विविधैर्दिव्यैः पावकोत्काभिरेव च। देवासुरैस्ततःसैन्यैः सर्वमासीत् समाकुलम् ॥ १५॥

उस समय तलवारः पश्चितः विश्वलः शक्तिः तोमरः ग्रहरः
नाना प्रकारकी शिलाः भयानक दङ्कार करनेवाले धनुषः अनेक
प्रकारके दिन्य अल-शलतया आगकी ध्वालाजीसे एवं देवताओं
और असुरोंकी सेनाओंसे यह सारा आकाश व्यास हो गया ॥
पितामहपुरोगाध्य सर्वे देवगणास्तथा ।
ऋष्यध्य महाभागास्तद् युद्धं द्रष्टुमागमन् ॥ १६ ॥
विमानाव्येमहाराज सिद्धाध्य भरतपेम ।
गन्धवीध्य विमानाव्येरण्सरोभिः समागमन् ॥ १७ ॥

भरतभूगण महाराज | ब्रह्मा आदि समस्त देवता, महामाग श्रृषि, विद्वगण तथा अप्सराओं बहित गन्धर्व—ये सबके सब श्रेष्ठ विमानींपर आरूढ़ हो उस अद्भुत युद्धका दृश्य देखनेके लिये वहाँ आ गये थे ॥ १६-१७ ॥

ततोऽन्तरिक्षमावृत्य वृत्रो धर्मभृतां वरः। धरमवर्षेण देवेन्द्रं समाकिरदतिद्वुतम्॥१८॥

तत्र धर्मात्माओमे श्रेष्ठ चुत्रासुरने आकाजको घेरकर वड़ी उताबलीके साथ देवराज इन्द्रपर पत्यरौकी वर्षो आरम्भ कर दी॥ १८॥

ततो देवगणाः क्रुद्धाः सर्वतः घरवृष्टिभिः। अञ्चमवर्षमपोहन्त वृत्रप्रेरितमाहवे॥१९॥

यह देख देनाण कुपित हो उठे। उन्होंने युद्धमें सन शोरसे बाणोंकी वर्धा करके हुत्रायुरके चलाये हुए पत्यरोंकी वर्षाको नष्ट कर दिया ॥ १९॥

वृत्रस्तु कुरुशार्द्गुल महामायो महावलः। मोहयामास देवेन्द्रं मायायुद्धेन सर्वशः॥२०॥

कुदश्रेष्ठ ! महामायावी महावली चृत्रासुरते स्व ओरसे मायामययुद्ध छेदकर देवराज इन्द्रकोमोहमे डाल दिया ॥२०॥ तस्य चृत्रादिंतस्याय मोह आसीच्छतक्रतोः । रथन्तरेण तं तत्र वसिष्ठः समवोधयदः ॥ २१॥

चुत्रासुरते पीड़ित हुए इन्द्रपर मोह छा गया। तव विश्वजीने रथन्तर सामद्वारा वहाँ इन्द्रको सचेत किया॥२१॥

वितष्ठ उवाच देवश्रेष्ठोऽसि देवेन्द्र दैत्यासुरनिवर्हण। त्रेलोक्यवलसंयुक्तः कस्माच्छक विपीदस्ति॥ २२॥

ज्ञलाक्यवण्यात्रुता कहा देवेन्द्र ! तुम सव देवताओं में अहा | देवेन्द्र ! तुम सव देवताओं में अहा हो ! देव्यो तथा असुरोका संहार करनेवाले शक ! तुम तो क्रिलोक्षीके बलते सम्पन्न हो; फिर इस प्रकार विचादमें क्यों पड़े हो ! ॥ २२ ॥

क्या पड़ हा । ॥ २२ ॥ एव ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवर्ष्वेच जगत्पतिः । सोमश्च भगवान् देवः सर्वे च परमर्पयः ॥ २३ ॥ ( समुद्धिगनं समीद्य त्वां सस्तीत्यू चुर्नयाय ने 1)

वे बगदीक्षर ब्रह्माः विष्णु और गित्र तथा भगरन् सोमदेव और समस्त महींग तुग्हे उदिग्न देखरा उग्हारी विजयके लिये स्वस्तिवाचन कर रहे हैं॥ २१॥

मा कार्याः कदमलं राक कश्चिटेवेतरो यथा। आर्यो युद्धे मीर्वे फुत्या जिहे राष्ट्रम् सुराधिए॥ २४॥

इन्द्र ! किसी साधारण मनुष्यके ममन तुम रावस्ता न प्रकट करो । सुरेश्वर | सुद्धके छिने श्रेष्ठ शुद्धिता महास छेकर अपने शत्रुओंका संहार करो ॥ २४ ॥ एप छोकसुरुक्टम्पक्षः सर्वेछोकनमस्कृतः ।

निरीक्षते त्वां भगवांस्त्यज मोहं सुराधिय ॥ २५॥ देवराज ! ये खर्वलोकवन्दित लोकगुरु मगवान गिनंदन शिव सुम्हारी ओर स्वपापूर्ण दृष्टिचे देख रहे है । तुम मोहनो स्थाग दो ॥ २५ ॥

एते ब्रह्मर्पयञ्चेव वृहस्पतिपुरोगमाः। स्तवेन शक दिव्येन स्तुवन्ति त्वां जयाय वे॥ २६॥

शक । ये बृहस्पति आदि ब्रह्मर्पे तुम्हारी विजयके निरे दिव्य स्तोत्रद्वारा स्तुति कर रहे हैं ॥ २६ ॥

भीप्म खवाच

पवं सम्बोध्यमानस्य वसिष्ठेन महातमना । अतीव वासवस्थासीद् वलमुत्तमतेतसः ॥ २७ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन्। महाला विभिन्ने द्वारा हर प्रकार सचेत किये जानेपर महातेजस्त्री इन्द्रका गट गटुत वट गया।। ततो दुव्हिमुपागस्य भगवान् पाकहात्सनः। योगेन महता युक्तस्तां मार्या व्ययकर्षतः॥ २८॥

तव भगवान् पाकशासने उत्तम बुद्धिका आवप से महान् योगते युक्त हो उत्त मायको नट कर दिया॥ २८॥ ततोऽद्विरःस्तुतः श्रीमांक्ते चैव सुमहर्षयः। स्ट्राः चुत्रस्य विकान्तसुपागम्य महेश्वरम्॥ २९॥ ऊर्स्कुव्वितिनाशार्थे स्रोकानां हितकाम्यया।

तदनत्तर अङ्किराके पुत्र श्रीमान् बृहस्मति तथा परं पहें महर्षियोंने जय बुत्राखरका पराक्रम देखा, तर महर्रता के पास आकर लोकहितकी कामनावे चूत्राखरके विनायते जिं उनसे निवेदन किया ॥ २९५ ॥ ततो भगवतस्तेजो ज्वरो भृत्या जगत्यतेः ॥ १०॥ समाविद्यात् तदा रोहो चूर्य स्टोकपति तदा।

तव जगरीक्षर भगवान शिवना तेज रीड प्या होतर लोकेक्षर बुजके द्वरीरमें सभा गया ॥ ३०५ ॥ विष्णुक्ष भगवान् देवः सर्वलोकाभिण्निनः॥ ३१ ॥ पेन्द्रं समाविशद् वज्ञं लोकसंस्कृणे रनः। किर लोकरसायराक्ण स्वतीकन्वित देवेश्य भगवान्

फिर डाकरक्षास्त्रपण १ नरा हूँ विष्णुने भी इन्हेंके बज़में प्रदेश हिया ॥ ३११ ॥ ततो वृहस्पतिर्धीमानुपागम्य दातकतुम् । वसिष्ठश्च महातेजाः, सर्वे च परमर्थयः ॥ ३२ ॥ ते समासाच वरदं वासवं छोकपूजितम् । ऊच्चरेकाग्रमनसो जहि वृत्रमिति प्रभो ॥ ३३ ॥

त्तरश्चात् बुद्धिमान् वृहस्पतिः महातेजस्यी विषष्ठ तया सम्पूर्ण महर्षि वरदायकः ठोकपूजित शतकतु इन्द्रके पास जाकर एकाप्रचित्त हो इस प्रकार वोळे—'प्रमो ! वृत्रासुरका वध करो' ॥ ३२-३३ ॥

महेश्वर उवाच

प्य वृत्रो महाञ्चाक बलेन महता वृतः। विश्वातमा सर्वगश्चेव बहुमायश्च विश्वतः॥३४॥

महेश्वर बोले-इन्द्र । यह महान् इनासुर बड़ी भारी हैना-से थिरा हुआ तुम्हारे समने सड़ा है । शननिष्ठ होनेके कारण यह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा है । इसमें सर्वन गमन करनेकी शक्ति है । यह अनेक प्रकारकी मायाओंका सुविख्यात शांता भी है ॥ ३४ ॥

तदेनमञ्जरश्चेष्ठं त्रैळोक्येनापि दुर्जयम् । जिद्दि त्वं योगमास्थाय मावमंस्थाः दुरेश्वर ॥ ३५ ॥ सुरेश्वर ! वह श्रेष्ठ असुर तीनों लोकोंके लिये भी दुर्जय

हु । द्वम योगका आश्रय छेकर इसका वध करो । इसकी भवदेखना न करो ॥ ३५ ॥

बनेन हि तपस्तप्तं बळार्थममराधिप। पर्छि वर्षसङ्ख्ञाणि प्रश्वा चास्मे वरं ददी॥३६॥

अमरेश्वर ! इर शृत्रासुरने बळकी प्राप्तिके ळिये ही राठ इजार वर्षोतक तप किया था और तब ब्रह्माजीने इसे मनो-धारिकत वर दिया था ॥ ३६ ॥

महत्त्वं योगिनां चैव महामायत्वमेव छ। महाबखत्वं च तथा तेजश्चाग्यं सुरेश्वर ॥ ३७ ॥

द्वरेन्द्र । उन्होंने इचे योगियांका महिमा, महामायावी-पन, महान् वरू-पराक्रम तथा वर्षश्रेष्ठ तेज प्रदान किया है ॥ पतात् त्वां मामकं तेजः समाविद्याति वास्तव । व्ययमेनं त्वमप्येनं वज्रोण जहि दानवम् ॥ ३८॥

वासव । लो। यह भेरा तेज तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता

इति श्रीमहाभारते बान्तिपर्वणि मोक्षयमैपर्वणि बुज्रवये पूकाशीत्यधिकहिदाततमोऽष्यायः ॥ २८९ ॥ इत प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोष्ठवर्मपर्वमें वृजासुरका वसविषयक दो सौ इतयाशीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥ (दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिळाकर कुळ ४४% इलोक हैं )

द्वचशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

वृत्रासुरका वय और उससे प्रकट हुई ब्रह्महस्याका ब्रह्माजीके द्वारा चार स्थानोंमें विभाजन

भीष्म उवाच

वृत्रस्य तु महाराज ज्वराविष्टस्य सर्वदाः। अभवन् यानि लिङ्गानि शरीरे तानि मे ऋणु ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं... महाराज । क्वरबे आबिष्ट हुए बुआसुरके बरीरमें जो लक्षण प्रकट हुए थे, उन्हें सुबले सुनो ॥ ज्वलितास्थोऽभवद् धोरो वैवर्ण्य वागमत् परम् ।

है । इस समय दानव दृत्र स्वरके कारण बहुत स्थप्र हो रहा है; इसी अवस्थामें तुम वज़रे इसे मार डालो ॥ ३८॥

शक उनाच व्यवसारेन दितिजं सुद्रपसदम्।

भगवंस्त्यत्यसादेन दितिजं सुदुरासदम् । वज्रेण निहनिष्यामि पश्यतस्ते सुर्प्यभ ॥ ३९ ॥ इन्द्रने कहा—मगवन् । सुरश्रेष्ठ । आपकी कृपाने हर

दुर्धंषं दैत्यको में आपके देखते-देखते वज्रसे मार डाल्ँगा ॥ भीष्म उचाच

व्याविश्यमाने दैत्ये तु ज्वरेणाथ महासुरे। देवतानामृषीणां च हर्षाचादो महानभूत्॥ ४०॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् । जब महादैत्य वृत्राधुरके अरीरमें वदरने प्रवेश किया, तब देवता और ऋषियोंका महान्

हबैनाद वहाँ गूँज उठा ॥ ४० ॥

ततो दुन्दुभयश्चैव शङ्खाश्च सुमहाखनाः । मुरजा डिण्डिमाश्चैव प्रावाचन्त सहस्रशः ॥ ४१ ॥

फिर तो हुन्दुभियाँ, जोर-जोरसे वजनेवाले शङ्कः डोल और नगाड़े आदि सहस्तों बाजे बजाये जाने लगे ॥ ४१ ॥ अस्तराणां त सर्वेषां स्मृतिलोपो महानभूत् ।

बसुराणा तु सवणा स्मृतिकाणा मधानमूत्। मायानाशस्य बळवान् क्षणेन समपदात ॥ ४२ ॥ समस्त असरीकी समरण शक्तिका वडा मारी लोण हो

समस्त असुरोको स्मरण शक्तिका वड़ा भारा लाग हा गया । क्षणमरमें उनकी सारी मायाओंका पूर्णरूपसे विनाश हो गया ॥ ४२ ॥

तथाविष्टमधो शास्त्रा भ्रष्टचयो देवतास्तथा। स्तुवन्तः शक्रमीशानं तथा प्राचोदयन्नपि॥ ४३॥

इस प्रकार बृत्रासुरमें महादेवजीके एवरका आवेश हुआ जान देवता और ऋषि देवेश्वर इन्द्रकी स्तुति करते हुए उन्हें बृत्रवषके छिये प्रेरणा देने छगे ॥ ४३ ॥

रथस्यस्य हि शकस्य युद्धकाले महात्मनः । ऋषिभिः स्तूयमानस्य रूपमासीत् सुदुदद्शम् ॥ ४४ ॥

बुडके समय रयपर नैठकर न्यूषियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए महामना इन्द्रका रूप ऐसा तेजस्वी प्रतीत होता या कि उसकी ओर देखना भी अत्यन्त कठिन जान पढ़ता या॥ ४४॥

गात्रकम्पञ्च सुमहाञ्चासञ्चाप्यभवन्महान् ॥ २ ॥

उसके मुखर्मे विशेष जलन होने लगी। उसकी आकृति बड़ी मयानक हो गयी। अङ्गकान्ति बहुत फीकी पह गयी। शरीर जोर-जोरसे कॉपने लगातया बड़े बेगसे सॉस चलने लगी॥ रोमहर्षेश्च तीबोऽसृत्ति।श्वासश्च महान् नृप।

शिवा चाशिवसंकाशा तस्य वक्त्रात् सुदारुणा ॥ ३॥

## निष्पपात महाघोरा स्मृतिः सा तस्य भारत ।

नरेश्वर ! उसके सारे जरीरमे तीत्र रोमाञ्च हो आया । वह हंवी सांस खाँचने हमा । भरतनन्दन ! इत्रासुरके मुखसे अत्यन्त भयंकर अकल्याणस्वरूपा महाचोर गीदड़ीके स्पर्मे उसकी सरणगिक ही वाहर निकल पड़ी ॥ २५ ॥ उस्काश्च व्यक्तितास्तस्य दीसाः पाइवें प्रपेदिरे ॥ ४ ॥ युमाः कड्का बलाकाश्च वाचोऽमुञ्चन् सुद्दारुणाः । वृत्रस्योपरि संस्ट्राश्चकवत् परिवश्नमः ॥ ५ ॥

उषके पार्वमागर्मे प्रज्विकत एव प्रकाशित उल्काएँ गिरने रूपीं। गीघ, कंक, वगले आदि मयकर पश्ची अपनी बोली प्रनाने रूपे और एक दूसरेसे सटकर वृत्रासुरके ऊपर चककी माँति घूमने रूपे।।

ततस्तं रथमास्थाय देवाप्यायित आहवे। मज्रोचतकरः शकस्तं दैत्यं समवेक्षत॥६॥

तदनन्तर महादेवजीके तेजसे परिपुष्ट हो वज्र हाथसे लिये हुए इन्द्रने रथपर बैठकर शुद्धमे उस दैत्यकी ओर देखा ॥ समाजुषमधो नादं स मुसोच्च महासुरः। व्यजुम्भञ्चेच राजेन्द्र तीवज्वरसमन्वितः॥ ७॥

राजेन्द्र ! इसी समय तीत्र ज्वरसे पीड़ित हो उसं महान् असुरने अमानुपी गर्जना की और बारंबार जॅमाई ली ॥ ७ ॥ अथास्य जुम्भतः शकस्ततो वज्रमवास्त्रत् । स वज्रः सुमहातेजाः कालात्रिसहशोपमः ॥ ८ ॥

जॅमाई छेते समय ही इन्द्रने उसके उत्तर बज़का प्रहार किया। वह महातेजस्ती बज़ कालारिनके समान जान पड़ता था॥ क्षिप्रमेच महाकार्य द्वजं दैत्यमपातयत्। ततो नादः समभवत् पुनरेव समन्ततः॥ ९॥ वृषं विनिहतं स्ट्रा देवानां भरतर्षभः।

उतने उस महाकाय दैत्य बृजासुरको त्यत ही घराशायी कर दियां । भरतश्रेष्ठ ! फिर तो बृजासुरको मारा गया देख चारों ओरसे देवताओंका सिंहनाद वहाँ वारंबार गूँजने लगा ॥ युत्रं तु हत्वा मधवा यानवारिमेहायदाः ॥ १० ॥ बज्जेण विष्णुयुक्तेन दिवमेव समाविशन् ।

दानवशत्रु महायशस्त्री इन्द्रने विष्णुके तेलसे व्याप्त हुए बज़के द्वारा चुत्रासुरका वर्ष करके पुनः स्वर्गछोकर्मे ही प्रवेश किया ॥ १०% ॥

अथ वृत्रस्य कौरव्य शरीरावभिनिःस्ता ॥ ११ ॥ व्रह्मवथ्या महाघोरा रौद्रा छोकभयावहा । करालदशना भीमा विकृता छुप्पपिङ्गला ॥ १२ ॥

\* अध्याय २८० के ५९ वें श्रीकर्मे आया है कि ष्ट्रया-सुरते अपने आत्माको परमात्मामें ख्याकर उन्हींका चिन्तन करते हुए प्राण त्यान दिये और परमेश्वरके परम थामको प्राप्त बर किया'—यहाँ भी इतनी वाह और समझ टेनी चाहिये। कुरुनन्दम ! तदनन्तर इत्रामुक्ते मृत प्रतिहम सन्न-जयत्को भय देनेवाली महाघोर एव पूर न्वभारमणी मह हत्या प्रकट हुई ! उसके दाँत यह विकराल थे ! उनके आकृति कृष्ण और पिञ्चल वर्णकी थी ! वह देननेमें कर्ण मयानक और विकृत रुपवाली थी !! ११-१२ !!

प्रकीर्णमूर्छजा चैव घोरनेत्रा च भारत। कपालमालिनी चैव कृत्येव भरतर्गभ ॥१३॥ भरतनन्दन । उसके बाल विसरे हुए थे, नेत्र वर्ड मदा

वने थे। उसके गर्लेमं नरमुण्डोंकी माला थी। भरतिष्ठ ! यह कृत्यान्धी जान पड़ती थी॥ ११॥ स्थियाद्भी च धर्मक चीरवर्करुवासिनी। साभिनिष्कस्य राजेन्द्र ताहमूपा भयावहा॥१४॥ बिक्रणं सग्यामास तदा भरतसन्तम।

धर्मेश्व राजेन्द्र ! भरतगत्तम ! उसके धारे ाज रक्ते भींगे हुए थे । उसने चीर और बल्कल पहन रने थे । ऐने विकराल रूपवाली वह भयानक ब्रह्मत्वा इनके दर्धरेष्ठे निकलकर तत्काल ही बज्रधारी इन्द्रको योजने लगी ॥१४५॥



कस्यचित् त्वयं कालस्य वृत्रहा कुरुनन्दन ॥ १५॥ स्वर्गायाभिमुखः प्रायाङ्गोकानां हितकाम्यया। सा विनिःसरमाणं तु हृद्धा शक्तं महोतसम् ॥ १६६ कुरुनन्दन! उस समय इत्रविनाशकः स्ट्रा नेऽरिहारी

क्ष्मन्यन । उर प्रमा हुनास्त्रात् । कामनावे स्वर्गकी ओर जा रहे थे । महानेज्यी हरहने युद्धभूमिते निक्चकर जाते टेख बहहत्या पुछ हो बर्जे उनके पात जा पहुँची ॥ १५-१६ ॥ जप्राह बच्या टेबेर्ड सुलग्ना चाभयन् तहा । स हि तस्मिन् समुत्पन्ने ग्रह्मकप्याकृते भये ॥ १७ ॥

### निलन्या विसमध्यस्य उवासाब्दगणान् बहुन् ।

उस ब्रह्मह्माने देवेन्द्रको पकड़ लिया और वह तुरत ही उनके शरीरले सट गयी। वह ब्रह्मह्म्यावनित भय उपस्थित होनेपर इन्छ उससे पिण्ड खुड़ानेके लिये मारो और कमलकी नालके मीतर धुसकर उसीमे बहुत वर्षोतक लिये रहे॥१७३॥ अनुस्ट्रस्य तु यह्मात् स तथा वै ब्रह्मह्म्यया ॥१८॥ तदा गृहीतः कौरन्य निस्तेजाः समपदात ।

परतु उच ब्रह्महरूवाने यालपूर्वक उनका पीछा करके वहाँ भी उन्हें जा पकडा। कुरुनन्दन ! ब्रह्महरूपाद्वारा पकड़ लिये जानेपर इन्द्र निस्तेज हो गये !! १८६ ॥ तस्या ध्यपोद्दने द्राकः प्ररंथकां चकार ह ॥ १९ ॥ म चाराकत् तां देवेन्द्रो ब्रह्मवध्यां ज्यपोतितम्म ।

देवेन्द्रने उसके निवारणके लिये महान् प्रयत्न किया; परतु किसी तरह भी वे उते दूर न कर सके ॥ १९५ ॥ पृष्ठीत एव तु तथा देवेन्द्रो भरतर्षभ ॥ २०॥ पितामहसुपागम्य शिरसा प्रत्यपूजयत्।

भरतभूषण ! ब्रह्महत्याने देवराज इन्द्रको अपना वदी धना ही विया ! वे उसी अवस्थामें ब्रह्मावीके पाठ गये और मखक छुक्तकर उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया ॥ २०५ ॥ धारवा गृहीतं दाकं स्र द्वित्तमवस्वध्यया ॥ २१ ॥ ब्रह्मा स चिन्तयामास तदा भरतसत्तमः ।

भरतवत्तम ! एक श्रेष्ठ बाह्यणके बचने पैदा हुई ब्रह्म-इत्याने इन्द्रको पकड़ लिया है-यह जानकर ब्रह्माजी निचार करने लगे ॥ २१३ ॥

तामुवाच महावाहो ब्रह्मवच्यां पितामहः॥ २२॥ खरेण मधुरेणाय सान्त्वयन्निव भारत।

महाबाहु भारत । तब महाजीने उस ब्रहहत्याको अपनी भीनी बाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए-से उससे कहा—॥२२३॥ सुच्यता त्रिवदोन्द्रोऽयं मत्त्रियं कुच भाविनि ॥ २३॥ बृहि किं ते करोम्यद्य कामं कि त्वमिहेच्छसि ॥ २४॥

'भाषिनि ! वे देवताओंके राजा हन्द्र हैं, इन्हें छोड़ हो। भेरा यह प्रिय कार्य करो। बोळी, में तुम्हारी कौन-सी अभिवारा पूर्ण करूँ। तुम जिस्र किसी मनोरयको पाना चाहो उसे बताओं। ॥ २३-२४॥

#### *वहावध्योवाच*

त्रिलोकपूजिते देवे जीते नैळोक्यकर्ति। इत्रमेव हि मन्यामि निवासं तु विधत्स्व मे ॥ २५ ॥

महाहत्या वोळी—तीनों लोकोंकी एष्टि करनेवाले त्रिमुबनप्जित आप परमदेवने प्रकल हो जानेपर में अपने वारे मनोरगोंको पूर्ण हुआ ही मानती हूँ। अन आप मेरे लिये केवल निवातस्थानका प्रवन्य कर दीजिये॥ २६॥ त्वया कृतेयं मर्यादा लोकसंरक्षणार्थिना। स्थापना वे सुमहती त्वया देव प्रवर्तिता॥ २६॥ आपने रम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये यह घर्मकी मर्यादा वाँची है। देव | आपहीने इस महत्त्वपूर्ण मर्यादाकी स्थापना करके इसे चलाया है।) २६॥

अर्थन के राज्य स्थान के स्विकोकेश्वर प्रभी । शकाद्रपमिष्यामि निवासं संविधतस्य मे ॥ २०॥ सर्मे शाता सर्वकोकेश्वर प्रभी ! जब आप प्रस्क हैं तो में इन्द्रको छोड़कर इट वाऊँमी; परंतु आप मेरे लिये निवास-स्थानकी स्वयस्था कर दीजिये ॥ २०॥

#### भीष्म उवाच

तथेति तां प्राह तदा ब्रह्मवर्थ्या पितामहः। उपायतः स शक्तस्य ब्रह्मवर्ध्या व्यपोहत॥२८॥ भीष्मजी कहते हैं—अधिष्ठर। तव ब्रह्मानीने ब्रह्म

हत्याचे कहा-वहुत अन्छा। मैं तुम्हारे रहनेकी व्यवस्था करता हूँ' ऐसा कहकर उन्होंने उपायद्वारा इन्द्रकी ब्रह्महत्या-को दूर किया ॥ २८ ॥

ततः खयम्भुवा ध्यातस्तत्र चिह्नमेहात्मना । ब्रह्माणमुपसंगम्य ततो चचनमव्रवीत् ॥ २९ ॥ तदनन्वर महात्या खयम्भुने वहाँ अभिदेवका सरण

तदनन्तर सहात्मा स्वयम्मून वहा आमदवका स्मरण किया | उनके स्मरण करते ही वे ब्रह्माकीके पास आ गये और इस प्रकार बोळे—|| २९ ||

मातोऽस्मि भगवन् देव त्वत्सकाशमिनिन्दित । यत् कर्तन्यं मया देव तद् भवान् वकुमर्दक्ति ॥ ३० ॥

'मगवन् । अनिन्ध देव । मैं आपके निकट आया हूँ । ममो । मुझे जो कार्य करना हो। उसके लिये आप मुझे आजा दें ।। ३०॥

#### महाभावाच

बहुधा विभिन्नप्यामि ब्रह्मचध्यामिमामहम्। शकस्यावविमोक्षार्थे चतुर्भागं प्रतीच्छ वे॥३१॥

श्रष्टाजीने बहा-अधिवदेव । में हन्द्रको पावमुक्त करनेके छित्रे इस ब्रह्महत्याके कई भाग करूँगा । इसका एक बहुर्योध तुम भी ग्रहण कर छो ॥ ३१ ॥

## अग्निरुवाच

मम मोक्षस्य कोऽन्तो वैब्रह्मन् ध्यायस्व वैप्रभो । पतिहरूकामि विश्वातुं तत्त्वतो छोकपृजित ॥ ३२ ॥

अभिने कहा — बहान् ! प्रभो ! मेरे लिये आपकी आजा शिरोधार्य है, परंतु में भी इस ब्रह्महत्याधे मुक्त हो यहूँ, इसके लिये इसकी अन्तिम अवधि क्या होगी; इस्पर आप विचार करें ! विश्व-वन्द्य पितामह ! में इस बातको ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ। ३२।

## नहाोवाच

यस्त्वांज्वलन्तमासाय स्वयं वै मानवः क्षचित् । वीजीयधिरत्तेवेहे न यश्यित तमोवृतः ॥ ३३ ॥ तमेया यास्पति क्षिमं तचैव च निवस्स्पति । महावध्या हत्यवाह ज्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ३४॥
महाजीने कहा — अग्निदेव ! यदि किवी स्थानपर
द्वम प्रज्विति हो रहे हो, वहाँ पहुँचकर कोई अभिकारी
मानव तमीशुणते आहत होनेके कारण बीज, जीविष या
रतित सर्व ही द्वन्हारा पूजन नहीं करेगा तो उसीपर द्वारत
यह ब्रह्महत्या चळी जायगी और उसीके पीतर निवास करने
कोगी; अतः ह्व्यवाहन ! द्वन्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो
जानी चाहिये ॥ ३३-३४॥

इत्युक्तः प्रतिज्ञप्राह तद् वची हव्यकव्यभुक् ।

पितामहस्य भगवांस्तथा च तदभूत प्रभो ॥ २५॥ प्रभो । व्रह्मां क्रह्मां क्रह्मा

ततो घुक्षीषधित्रणं समाह्रय पितामहः! इममर्थे महाराज वक्तुं समुप्रक्रमे॥३६॥ महाराज! इसके बाद पितामह इक्षः तृण और औष-पियोको ब्रलाकर उनसे भी वही बात कहने छो॥३६॥

( महाोवाच

हयं चुत्रादचुपाता अक्षहत्या महाभया। पुरुद्दतं चतुर्धारामस्या यूर्यं प्रतीच्छथ ॥)

व्यवानी थोले— इनापुरके वचने यह महाभवंकर हकः हरवा मकट होकर हन्द्रके पीछे लगी है । तुमकोग उनका एक चौचाई भाग स्वयं प्रहण कर लो।। ततो बुखौषधित्वणं तथैबोक्तं यथातथम्। व्यथितं चिक्तवर राजन् ब्रह्माणमिदमञ्जीत्॥ ३७॥

राजन् । ब्रह्माजीने जब उसी प्रकार स्व शांते ठीक-ठीक समने रख दीं। तब अरिनके हीसमान बृक्षः तृष और ओषपियों-का समुदाय भी व्यथित हो उठाऔर उन सबने ब्रह्माजीसे इस प्रकार कहा—॥ ३७ ॥

अस्माकं ब्रह्मवच्यायाः कोऽन्तो छोकपितामह । दैवेनाभिहतानस्मानः न पुनर्हन्तुमर्हसि ॥ ३८ ॥

'छोकपितासह ] इमारी इस ब्रह्महत्याका अन्त क्या होगा ! इस दो याँ ही देवके मारे द्वपः स्थावर योनिर्मे पड़े हैं। अदा अब आप पुनः हमें न मारें !! ३८ !!

वयमिं तथा शीतं वर्षं च पवनेरितम् । सहामः सततं देव तथा च्छेदनभेदने ॥ ३९॥ ब्रह्मवध्यामिमामध्य भवतः शासनाद् वयम् ।

ब्रह्मच्यामसम्य भूपयः स्तरासम् प्राप्तः व्यक्तिस्यामस्त्रिलोकेश मोक्षं चिन्तयतां भवान् ॥ ४०॥

ंदेव [ त्रिलोकीनाय ! इमलोग सदा अग्नि और धूपका ताप, सर्दी, वर्षा, ऑधी और अख-शलोंद्वारा भेदन-छेदनका कष्ट पहते रहते हैं । आज आपकी आशांत्रे एक असहत्याकी भी ग्रहण कर लेंगे; किंतु आन इनसे हमारे सुटकारेक उराज भी तो सोचिये' ॥ ३९-४० ॥

वसोवाच

पर्वकाले तु सम्प्राप्ते यो वै च्लेश्नभेदनम्। करिप्यति नरो मोहात् तमेपानुगमिप्यति॥ ४१॥

ब्रह्माजीने कहा—हंक्रान्ति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमायस्त आदि पर्वकाल प्राप्त होनेपर जो मतुष्य मोहवग तुग्हारा भेरन छेदन करेगा, उधीके पीछे तुग्हारी यह ब्रह्महत्या स्य ज्यायी॥

भीष्य उवाच

ततो वृक्षीयधितणमेवसुक्तं महातमना । ब्रह्माणमभिसमपुर्यं जगामाञ्ज यथानतम् ॥ ४२ ॥

भीष्मजी कहते हैं — एजन् ! महात्मा बहारीने ऐहा कहनेपर वृक्ष, ओयबि और तुणका रुद्धत्य उनसे पूरा करके जैसे आया था, वेसे ही शीव होट गया ॥ ४२ ॥

आहूयाप्सरसो देवसतो लोकपितामहः। बाचा मधुरया प्राह् सान्तवयन्निव भारत॥ ४३॥

भारत । तत्यश्चात् कोकपितामह ब्रह्माजीन अच्छाओं।
बुळाकर उन्हें भीठे चचनीहारा धान्तना देते हुए-छे हरा-॥
इयभिन्द्रादनुभारा ब्रह्मचच्या चराङ्गनाः।
चतुर्थमस्या भागांशं मयोकाः सम्प्रतीच्छत् ॥ ४४॥
(सुन्दरियो । यह ब्रह्मह्या इन्हेंने पाएके आयो है।
वमकोग भेरे ब्रह्मचे इक्का एक चतुर्योश ब्रहण कर को।॥

अपारस उन्हा

प्रहणे कृतकुद्धीनां देवेश तय शासनात्।
भोशं समयतोऽस्मानं चिन्तयस्य पितामद् ॥ ४५ ॥
अप्तराप्रं चीठीं—देवेश पितामद् ॥ आगी
हमने इस अग्रहस्थाको अहण कर हेनेरा विचार हिमारे
किंद्य इस्ते हमारे खुटकारेके समयका भी विचार करनेरी
क्रा करें ॥ ४५ ॥

महारी वाच

रजस्वलासु नारीपु यो वै मैथुनमावरेत्। तमेषा यास्पति सिर्म ब्येतु वो मानसो प्वरः॥ ४६॥ ब्रह्माजीने कहा—जो प्रदर्भ सन्वतः क्रियेंके हर्

ब्रह्माजीने कहा — जा पुरुष राजवात । स्वाप्त मैशुन करेगा। उत्तपर यह ब्रह्महाया ग्रीम वनी नगरे अतः तुरहारी यह मानविक चिन्ता दूर हो जनी चार्चे।

भीष्म उवाच

तथेति इष्टमनस इत्युक्त्याप्तरसं राणाः । स्वानि स्थानानि सम्याप्य रेमिरे भानगंभ ॥ १३ । भीपमती कहते हैं — भरतथेड ! यह सुनरा भन्ना

का सन प्रथम हो या । ये खहुन अच्छा' कर्ष अपने-अपने स्थानीमें जाकर विहार करने स्थीं ॥ ४७ ॥ ततस्त्रिलोककृद् देवः पुनरेव महातपाः। अपःसंचिन्तयामासः ध्यातास्ताश्चाप्यथागमन्॥ ४८॥

तव त्रियुवनकी सृष्टि करनेवाले महातपस्त्री भगवान्
ब्रह्माने पुनः जलका चिन्तन किया। उनके स्मरण करते ही
द्वरंत जल देवता वहाँ उपस्थित हो गये॥ ४८॥
तास्तु स्वर्धाः समागम्य ब्रह्माणमिनतीजसम्।
इत्मुखुर्वचो राजन् प्रणिपत्य वितामहम्॥ ४९॥

राजन् | वे सब अभित तेजस्ती पितामइ ब्रह्माजीके पाय पहुँचकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार वोळे-॥ ४९ ॥ इसाः सा देव सम्प्राप्तास्त्वत्सकारामरित्म ॥ शासनात् तव छोकेश समाक्षापय नः प्रभो ॥ ५० ॥ शत्रुओंका दमन करनेवाले प्रभो | देव | छोकनाय | इस आपकी आकाले सेवामें उपस्थित हुए हैं ॥ हमें आरा दीजिये। इस कीन-सी सेवा करें ११ ॥ ५० ॥

#### मह्मोवाच

ह्यं चृत्रादनुभासा पुरुद्धतं महाभया । झझवध्या चतुर्योशसस्या यूयं प्रतीच्छत ॥ ५१ ॥ झझाजीने कहा—चृत्रासुरके वयते हन्द्रको यह महा-भयंकर ब्रह्मस्या मास हुई है । तुमलोग इतका एक चौयाई भाग ब्रह्म कर छो ॥ ५१ ॥

#### आप उत्तरः

एवं भवतु छोकेश यथा वदस्य नः प्रभो । मोक्षं समयतोऽसाकं संचिन्तयितुमर्दस्य ॥ ५२ ॥

जळदेवताने कहा — जेकेशर १ प्रमो १ आप जैवा कहते हैं, ऐसा ही होगा; परंतु हम इस ब्रह्महत्याने किस समय छुटकारा पायेंगे; इसका भी विचार कर कें॥ ५२॥ त्वं हि देवेश सर्वस्य जगतः परमा गतिः। कोऽम्यः प्रसादोहि भवेत् यदाः कुच्छूत् समुखरेत्॥५३॥

देवेश्वर ! आप ही इस सम्पूर्ण जगत्के परम आश्रय हैं । आप हमारा इस सकटसे उद्धार कर दें, इससे बदकर हम छोगोंपर दूसरा कीन अनुश्रह होगा ॥ ५३ ॥

#### बह्योवाच

बल्पा इति मति छत्वा यो नरो दुष्डिमोद्वितः। इलेष्ममूत्रपुरीपाणि युष्मासु प्रतिमोद्द्यति ॥ ५८ ॥ ' तमिर्यं यास्यति क्षिप्रं तत्रेव च निवत्स्यति । . तथा वो भविता मोस इति सत्यं व्रवीमि वः ॥ ५५ ॥

ब्रह्माजीने कहा- जो मतुष्य अपनी बुद्धिकी भन्दताते मोहित होकर जलमें बुच्छ बुद्धि करके तुम्हारे मीतर युक् खुँखार या मल-मून बालेगा, तुम्हें छोड़कर यह ब्रह्महत्य तुरंत उसीपर चली जायगी और उसीके मीतर निवास करेगी । इस प्रकार तुमलोगोंका ब्रह्महत्यासे उद्धार हो जायगा, यह में साय कहता हूँ ॥ ५४-५९॥

ततो विमुच्य देवेन्द्रं ब्रह्मवध्या युधिष्ठिर । यथा विसुष्टं तं वासमगमद् देवशासनात् ॥ ५६ ॥

युधिष्ठिर ! तदनन्तर देवराज इन्द्रको छोड्कर वह ब्रह्महत्या ब्रह्माजीकी आशासे उनके दिये हुए पूर्वोक्त निवास-स्थानीको चळी गयी ॥ ५६ ॥

पवं राक्रेण सम्प्राप्ता ब्रह्मचच्या जनाधिए। पितामहमनुशाप्य सोऽश्वमेधमकरुपयत्॥ ५७॥

नरेश्वर ! इस प्रकार इन्द्रको ब्रह्महत्या प्राप्त हुई थी। फिर उन्होंने ब्रह्माजीकी आशा लेकर अश्वमेष यशका अनु-ष्ठान किया ॥ ५७ ॥

श्रुयते च महाराज सम्माप्ता वासवेन वै। ब्रह्मवध्या ततः शुद्धि हयमेधेन छन्धवान्॥ ५८॥

महाराज ! सुननेमें आता है कि इन्द्रको जो ब्रह्महत्या लगी थी। उससे उन्होंने अश्वमेष यशकरके ही शुद्धि लाम की थी। । ५८॥

समवाप्य श्रियं देवो हत्वारींश्च सहस्रशः। प्रहर्षमतुळं छेभे वासवः पृथिवीपते॥ ५९॥

पृथ्वीनाथ ! देवराज इन्द्रने तहर्सो राष्ट्रओंका वध करके अपनी खोयी हुई राजळक्ष्मीको पाकर अनुपम आनन्द प्राप्त किया !! ५९ !!

वृत्रस्य रुधिराज्वैव शिखण्डाः पार्थं जिल्लेरे । द्विजातिभिरभक्ष्यास्ते दीक्षितैश्च तपोधनैः ॥ ६० ॥

छुन्तीनन्दन । चुत्रासुरके रक्तवे बहुतेरे छत्रक उत्पल हुए ये। को ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैश्यके लिये तथा यज्ञकी दीक्षा लेनेबालीके लिये और तपस्त्रियोंके लिये जमलणीय हैं॥ ६० ॥

सर्वावस्थं त्वमप्येणं द्विजातीनां प्रियं कुरु । इमे हि भूतले देवाः प्रथिताः कुरुनन्दन ॥ ६१ ॥ कुरुनन्दन ! तुम भी इन ब्राह्मणोंका समी अवस्थाओंमें

प्रिय करो । ये इस प्रमीपर देवताके रूपमें विख्यात हैं ॥६१॥ पर्व शक्तेण कौरव्य बुद्धिसीक्ष्यान्महासुरः। उपायपूर्वे विहतो सुत्रो समिततेजसा ॥ ६२॥

कुरुकुलमूपण । इसतरह अभित तेजस्वी देवराज इन्द्रने अपनी सुरुम खुद्धिसे काम लेकर उपायपूर्वक महान् असुर इनका वच किया था ॥ ६२ ॥

पषं त्वमपि कौन्तेय पृथिन्यामपराजितः। भविष्यसि यया देवः शतकतुरमित्रहा॥६३॥

कुन्तीकुमार ! जैसे स्वर्गळोकमं शत्रुसदन इन्द्रदेव विजयी हुए थे, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वीपर किसीसे पराजित होनेवाले नहीं हो ॥ ६३ ॥

ये तु राककथां दिञ्याप्तिमां पर्वसु पर्वसु । विप्रमध्ये वदिष्यन्ति न ते प्राप्यन्ति किल्बिषम् ॥ ६४ ॥

जो प्रत्येक पर्वके दिन ब्राह्मणींकी समामे इम दिव्य कथाका प्रवचन करेंगे। उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं प्राप्त होगा ॥ ६४ ॥

इत्येतद् वृत्रमाथित्य शकस्यात्यद्भतं महत्।

तात ! इस प्रकार प्रजासुरने प्रथाने हेंद्र पूर्व दर इन्द्रका अत्यन्त अद्भुत चरित्र गुना दिया। अयु १६ की क्या सुनना चाहते हो १ ॥ ६५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि बहाहत्याविभागे हथशीत्यधिकहिशततमोऽध्यायः ॥ २८२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयर्मपर्वमें ब्रह्महत्याका विभावनविषयक दो भी वयासोवों अध्यान एत हुन्।॥ २८० ॥ ( तक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इंडोक मिलाकर कुल ६६ इंडोक है )

# **इयज्ञीत्यधिकद्विज्ञाततमो**ऽध्यायः

शिवजीद्वारा दक्षयज्ञका मंग और उनके क्रोधसे ज्वरकी उत्पत्ति तथा उसके विविध स्प घोलपाजसता चास्य नित्यं पाइवें स्थिता यभी ॥ ७ ॥

यधिष्ठिर उवाच

सर्वशास्त्रविशारद । महाप्राज् पितामह अस्मिन् चूत्रवधे देव विवक्षा मम जायते ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण शास्त्रोंके शनमें निपुण सहाप्राज पितासह ! देव ! इस हुत्रवधके प्रसंगमे मुझे कुछ पूछनेकी इच्छा हो रही है ॥ १ ॥ ज्वरेण मोहितो घुत्रः कथितस्ते जनाधिप। निहतो चासवेनेह वज्रेणेति तदानघ॥२॥

निष्पाप जनेश्वर ! आपने कहा है कि वृत्रासुर ज्वरते मोहित हो गया था। उसी अवस्थामें इन्द्रने अपने वजले उसे मार डाला ॥ २॥

कथमेष महाप्राज्ञ ज्वरः प्राद्वभी कृतः। ज्वरोत्पत्ति निपुणतः श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ ३ ॥

महामते । प्रभो । यह ज्वर कैंवे और कहाँ से उत्पन्न हुआ ! मैं ब्बरकी उत्पत्तिका प्रसंग मसीमॉित सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥

भीष्म उवाच

शृणु राजन् इवरस्येमं सम्भवं लोकविश्रुतम्। विस्तरं चास्य वक्ष्यामि यादशश्चैव भारत ॥ ४ ॥

भीष्मजीने कहा-राजन् । ज्वरकी उत्पत्तिका यह वृत्तान्त सम्पूर्ण लोकोंमें प्रसिद्ध है। सुनो । भारत ! यह प्रसंग जैसा है। उसे मैं विस्तारपूर्वक वता रहा हूं ॥ ४ ॥

पुरा मेरोमेंहाराज शृङ्गं श्रेलोक्यपूजितम्। ज्योतिष्यं नाम साधित्रं सर्वरह्मविभूपितम् ॥ ५ ॥ सर्वलोकेष भारत। अप्रमेयमनाधृष्यं

भरतनन्दन ! महाराज ! पूर्वकालमें सुमेरु पर्वतका ज्योतिष्क नामसे प्रसिद्ध एक शिखर थाः जो सविता (स्प्रं) देवतासे सम्बन्ध रखनेके कारण सावित्र करलाता था। वह सव प्रकारके रहाँछे विमूपितः अप्रमेयः समस्त होकोके लिये अगम्य और तीनों छोकोंद्वारा पूजित था ॥ ५६ ॥ तत्र देवो गिरितटे हेमधातुविभृषिते॥ ६॥ पर्यं इस विभाजन्तुपविष्टो यमूव ह।

कथितं कर्म ते तात कि भूयः श्रीतुमिच्छित्। १५३

सुवर्णमञ् घातुषे विभृषित एस पर्वतशिसरहै तटनर बैठे हुए महादेवजी उसी प्रकार अपूर्व शोमा पाते थे मानी हिंटी सुन्दर पर्यष्ट्रपर वैठे हो । वहीं प्रतिदिन उनके वानगानी रहकर शिरिराजनन्दिनी भगवती पार्वती भी शतुरत शीमा पाती याँ ॥ ६-७ ॥ तथा देवा महारमानी चसवधामितौजसः। तथैव च महात्मानाविष्वनी भिपजां वरी।

तथा वैश्रवणो राजा गुहाकैरभिसंदृतः॥ ८॥ यक्षाणामीश्वरः श्रीमान् फैलासनिलयः प्रभुः। ( शह्वपद्मनिधिम्यां च ऋद्या परमया सह ।) उपासन्त महात्मानमुशना च महामुनिः॥ ९ ॥ इसी प्रकार वहाँ बहुतनी महामनस्वी देवता। अमिन तेजस्वी बसुराणः चिकित्सकोंमें श्रेष्ठ महामना अभिनी हुमान

शङ्किनिधिः पद्मिनिधि तथा उत्तम ऋदिने साथ गुपारी बिरे हुए कैलासवासी यक्षपति प्रभुतास्थ्यन्न श्रीमान् सन कुनेर तथा महासुनि शुकाचार्य-ये सभी परमातमा नहादेवारी ही उपासना किया करते थे ॥ ८-९ ॥ सहर्पपः । सनत्कुमाप्यमुखास्तयैव च हेबर्पयोऽपर ॥ १०॥ तथा <u>अद्विरअमुखाश्चेय</u> विश्वावसुध्य गन्धर्वस्तथा नारदपर्वनी।

समाजग्मुरनेकशः ॥ ११॥ अप्सरोगणसंघाश्र <del>सनकुमार आदि महर्षि। अदिश आदे त्या ना</del> देवपिः विश्वावस् गन्वर्वः नाग्दः पर्वतः और अप्टराहोहः प्रचेत समुदाय उस पर्वतपर महादेवजीकी आगधनारे 🗗 🕾

करते थे ॥ १०-११॥ ववी सुखः शिवो वायुर्नानागन्धवदः शुचिः। सर्वर्तुकुसुमोपेताः पुष्पवन्तो हुमालया ॥ १२ ग

वहाँ बाना प्रकारकी सुगन्त्रको हैन नेवर्गः होता. सुखद एवं महत्त्वमयी बायु चलती गर्भी भी १०६१ भाउन के फूलेंसे मुसोभित होनेबाटे चिन हुए पूम दूम हिन्ताई शोभा बढ़ाते थे ॥ १२॥

तथा विद्याधराश्चेव सिद्धाश्चेव तपोधनाः।
महादेवं पशुपति पर्युपासन्त भारत॥१३॥
भारत। तपस्याके वनी सिद्ध और विद्याचर भी वहाँ

भारत । तपस्थाक वना । सह आर । वदाधर भा वहा पशुपति महादेवजीकी उपाननामें तत्पर रहते थे ॥ १३ ॥ भूतानि च महाराज नानाकपधराण्यथ । राक्षसाध्य महारोद्धाः पिशाचाध्य महावळाः ॥ १४ ॥ बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोद्यताः । देवस्यानुचरास्तत्र तम्थिरे चानळोपमाः ॥ १५ ॥

महाराज । अनेक रूप धारण करनेवाले भूतः महामधङ्कर राष्ट्रसः महावली और बहुत से रूप धारण करनेवाले विद्यानः जो महादेवजीके अञ्चन्य थे। वहाँ हर्षमें भरकर नाना प्रकारके अक्र-शक्त लिये खड़े रहते थे। वे सब-के-सब अग्निके समान तेजसी थे॥ १४-१५॥

नन्दी च भगवांस्तत्र देवस्यानुमते स्थितः। मगृद्धा ज्वलितं शूलं दीप्यमानः खतेजसा॥१६॥

महादेवजीकी आज्ञाते मगबान् नन्दी अपने तेजले देदीप्यमान हो हायमै प्रज्वलित शुरू केकर वहाँ खड़े रहते थे॥ गङ्गा च सरितां श्रेष्टा सर्वेतीर्धक्तेश्च्या। पर्युपासत तं देवं रूपिणी कुरूनन्दन॥१७॥

कुषनन्दन । समस्त तीयोंके जलेंको लेकर प्रकट हुई सिरेताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी वहाँ दिम्पस्प धारण करके देवाधिदेव महादेवजीकी आराधना करती थीं ॥ १७ ॥ स पर्य भगवांस्तत्र पूज्यमानः सुरविभिः । देवेश्च सुमहातेजा महादेवो च्यतिष्ठत ॥ १८॥

इस प्रकार देवताओं और देवर्षियोंसे पूजित होते हुए महातेजस्वी भगवान् महादेव वहाँ नित्य विराजमान थे ॥१८॥ कस्यचित् त्वथ काळस्य दक्षो नाम प्रजापतिः । पूर्वोकेन विधानेन यस्यमाणोऽन्वपद्यत ॥१९॥

कुछ कालके अनन्तर दक्ष नामसे प्रसिद्ध प्रकापितने पूर्वोक्त शास्त्रीय विधानके अनुसार यत्र करनेका संकर्प लेकर उसके लिये तैयारी आरम्प्र कर दी ॥ १९ ॥ ततस्तस्य मर्ख देवाः सर्वे शक्कपुरोगमाः । वामनाय समागम्य बुन्दिमापेविरे तदा ॥ २० ॥

वस समय इन्द्र आदि सब देवताओंने दस प्रजापतिके यहमें जानेके छिये परस्पर मिछकर निश्चय किया ॥ २० ॥ ते विमानिर्महात्मानो ज्वस्नाकंसमुप्रयोः।

ते विमानैर्महात्मानो ज्वलनार्कसमप्रमेः। देवस्यानुमतेऽगच्छन् गङ्गाद्वारमिति श्रुतिः॥ २१॥

वे महामनस्वी देवता सूर्व और अग्निके समान तेजस्वी विमानोंपर वेतकर महादेवजीकी आजा के गङ्गादार ( हरिद्वार ) को गये—यह बात हमारे सुननेमें आयी है ॥ प्रस्थिता देवता हुष्टा शैकराजसुता तदा। उवाच चचनं साघ्वी देवं पशुपति पतिम् ॥ २२॥ देवताओंको प्रस्थित हुआ देख सती साध्वी गिरिराज-नन्दिनी उमाने अपने स्वामी पञ्चपति महादेवजीसे पूछा—॥ भगवन् छ जु थान्त्येते देवाः शक्रपुरोगमाः।

भगवन के नु यान्त्यतं देवाः शकपुरागमाः।
बृहि तत्त्वेन तत्त्वश्च संशयो मे महानयम्॥२३॥

'भगवन् ! वे इन्द्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं ! तत्वज्ञ परमेश्वर ! ठीक-ठीक बताइये ! भेरे मनमें यह महान् संदाय उत्पन्न हुआ है !! २३ !!

#### महेश्वर उवाच

दक्षो नाम महाभागे प्रजानां पतिरूत्तमः। हयमेथेन यजते तत्र यान्ति दिवीकसः॥ २४॥ महेश्वरने कहा—महाभागे। श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष अश्वमेष यत्र करते हैं; उसीमें ये सब देवता जा रहे हैं॥ २४॥

#### उमोवाच

यश्रमेतं महादेव किमर्थं नाधिगच्छस्ति। केन वा प्रतिषेधेन गमनं ते न विद्यते॥ २५॥ उमा बोर्डी—-महादेव। इस यश्रमे आप क्यों नहीं पधार रहे हैं १ किस प्रतिवन्यके कारण आपका वहाँ जाना नहीं हो रहा है १ ॥ २५॥

## महेश्वर उवाच

छुरैरेच महाभागे पूर्वमेतदञ्जष्टितम्। यक्षेषु सर्वेषु सम न भाग उपकल्पितः॥२६॥ महेभ्वरते कहा—महाभागे | देवताऔंने ही पहुछे

सहश्वरत कहा — महाभागे ! देवताओं ने ही पहले ऐसा निश्चय किया था । उन्होंने सभी वक्षों मेरे किसी में भेरे लिये माग नियत नहीं किया ॥ २६ ॥ पूर्वोपायोपपन्नेन मार्गेण वरवर्णिनि । न में सुराः प्रयच्छन्ति भागं यक्षस्य धर्मतः ॥ २७ ॥

युन्दरि । पूर्वनिश्चित नियमके अनुसार धर्मकी दृष्टिसे ही देवतालोग यक्तमें भुझे माग नहीं अर्पित करते हैं ॥२७॥ उसोवान्व

भगवन् सर्वभूतेषु प्रभावाभ्यधिको गुणैः! अजय्यक्षाप्यपृष्यश्च तेजसा यशसा श्रिया ॥ २८ ॥ अनेन ते महाभाग प्रतिषेधेन भागतः। अतीव दुःबसुत्पन्नं वेपसुश्च ममानघ॥ २९ ॥

उमाने कहा — मगवन् । आप समस्त प्राणियोमें सबसे अधिक प्रभावशाली गुणवान्। अजेय, अध्यक्ष, तेजस्ती, यशस्त त्राणायोमें सबसे अधिक प्रभावशाली गुणवान्। अजेय, अध्यक्ष, तेजस्ती, यशस्ति तथा श्रीसम्पन हैं। महामाग ! यश्चमें जो इस. प्रकार आपको भाग देनेका निषेध किया गया है, इससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ है। अनव ! इस अपमानसे मेरा सारा शरीर कॉप रहा है !! २८-२९ ||

भीष्म उषाच पवमुक्त्वा तु सा देवी तदा पशुपतिं पतिम् । तृष्णींभूताभवद् राजन् दह्यमानेन चेतसा॥ ३०॥

₩ €0 3 -- 2. 8C--

भीष्मजी कहते हैं --राजत् ! अपने पति मगबान् पशुपतिसे ऐसा कहकर पार्वतीदेवी चुप हो गर्यो, परंतु उनका हृदय शोकसे दश्य हो रहा या ॥ ३० ॥ अथ देव्या मतं कात्वा हृद्दतं यश्चिकीपिंतम् । स समाशापयामास तिष्ठ त्वमिति नन्दिनम् ॥ ३१ ॥

पार्वतिदेवीके मनमे क्या है और वे क्या करना चाहती हैं। इस बातको जानकर महादेवजीने नन्दीको आजा दी कि द्वम यहीं खड़े रहो ॥ ३१ ॥ ततो योगवर्ल कृत्वा सर्वयोगेश्वरेश्वरः । तं यहां स महातेजा भीमेरनुचरेस्तदा ॥ ३२ ॥ सहसा धातयामास देवदेवः पिनाकधृक् ।

तदनन्तर सम्पूर्ण योगश्वरोंके भी ईश्वर महातेकस्ती देवाधिदेव पिनाकधारी शिवने योगवलका आश्रय ले अपने भयानक सेवकोद्वारा उस यनको सहसा नष्ट करा दिया ॥ केचिन्नादानमुञ्चन्त केचिन्दासांश्च चित्ररे॥ ३३॥ रुधिरेणापरे राजंस्तन्नाश्चि समवाकिरन् ।

राजन् ! भगवान् शिवके अनुचरोंमेंसे कोई तो जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगे, किग्हीने अदृहास करना आरम्भ कर दिया तया दूलरे यज्ञाग्निको बुझानेके छिये उत्तपर रक्तकी वर्षा करने छगे ॥ ३२५ ॥ केचिद् यूपान् समुत्पाट्य यश्चमुर्विकृताननाः ॥ ३४॥ आर्द्यरन्ये चाग्रसन्त तथेय परिचारकान्।

कोई विकराल मुखवाले पार्षद यशके यूपोंको उखाङ्कर वहाँ चारों ओर चकर लगाने लगे । दूसरोंने यशके परि-चारकोंको अपने मुखका प्राप्त वना लिया ॥ ३४५ ॥ ततः स यको नृपते चध्यमानः समन्ततः ॥ ३५ ॥ आस्थाय मृगक्तयं वे खमेवाभ्यगमत् तदा ।

नरेश्वर । इस प्रकार जब सब ओरसे आधात होने लगा। तब वह यज मुगका रूप धारण करके आकाशकी ओर ही भाग चला ॥ ३५६ ॥

तं तु यज्ञं तथारूपं गच्छन्तभुपलभ्य सः ॥ ३६ ॥ धनुरादाय वाणेन तदान्वसरत प्रमुः । यज्ञको मृगका रूप धारण करके मागते देख मगवान

यशका भृगका दल नारण उत्तर प्राप्ति ।

शिवने धनुष हाथमे हेकर अपने नाणके हारा उसका
पीछा किया ॥ २६१ ॥

ततस्तर्य सुरेशस्य क्रोधादमिततेजसः ॥ ३७ ॥

छठाडात् प्रस्तो घोरः स्वेदविन्दुर्वभूव ह ।

तस्मिन् पतितमात्रे च स्वेदविन्दो तदा सुवि ॥ ३८ ॥

प्रादुर्वभूव सुमहानग्निः काळानळोपमः ।

तत्यश्चात् अमिततेजस्वी देवेश्वर महादेवजीके क्रोधके

तत्पश्चात् अमिततेजस्यी देवेश्वर महादेवजीक काषक कारण उनके ठलाटसे मयंकर पतीनेकी चूँद प्रकट हुई। उस पतीनेके विन्दुके पृथ्वीपर पड़ते ही कालाग्निके समान विकाल अग्निपुलका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ३८ ३८१ ॥ तत्र चाजायत तदा पुरुषः पुरुषर्थः ॥ ३९ ॥ हृस्बोऽतिमात्रं रक्ताक्षो हरिक्मश्रुविभीषणः ।

पुरुषप्रवर । उम समय उस आगने एह नाट मः
पुरुष उत्पन्न हुआ। जिमकी ऑप्से बहुत ही माट थी।
दाढी और मुँछके बाल भूरे रगके थे। वा देलनेने दश
डरावना जान पहता था॥ ३९१ ॥
उच्चिकेशोऽतिरोमाङ्गः दयेनोल्लकस्तर्थेय च ॥ ४०॥

कराळकृष्णवर्णेश्च रक्तवासास्त्येव च । तं यहं सुमहासत्त्वोऽदहत् कल्लमिवानलः ॥ ४१ ॥ उसके केग ऊपरकी और उठे हृए थे। उसने मर्ग अङ्ग बाब और उन्हर्षे समान अतिभय रोमावन्यिं मर्ग

उपक का अभरका आर उठ हुए थे। उसरे मते अङ्ग बाब और उल्हेंसे समान अतिगय रोमावन्यों। मरे थे। शरीरका रंग काल और विकसल था। उसरे वन लाल रंगके थे। उस महान् शक्तिशाली पुरुग्ने उन यारे। उसी प्रकार दंग्य कर दिया, जैसे आग सरो का ज पान सूसके देरको जलाकर मरम कर हालती है।। ४० ११।। इयस्थरन सर्वेता देवान् प्राह्मवत् स प्रश्नीस्ताथा। देवाश्वास्त्रास्त्रम् सर्वे ततो भीता दिशा दरा।। ४२।।

तत्पश्चात् वह पुष्प मय और विचरनं स्ता और देवताओं तथा ऋषियोंकी और दौड़ा। उने देगकर ना देवता भयभीत हो दसीं दिशाओंमं भाग गंप ॥ ४२ ॥ तेन तस्मिन् विचरता पुरुपेण विशास्प्रेत । पृथियी श्चाचळद् राजनतीय भगत्यम ॥ ४३ ॥ राजन् । भरतस्पण । प्रजानाथ । उन गुण्ये विनास

त्यान् । सरवश्यमा अभागाय उन्हें यह जी हैं? हुए उस पुरुषके पैरीकी धमकसे वह पृथ्वी यह जी हैं? से कॉपने लगी ॥ ४३॥

हाहाभूतं जगत् सर्वभुपलक्ष्य तदा प्रभुः। पितासहो सहादेषं दर्शयन् प्रत्यभापनः। ४४॥ उस्र समय सारे जगतमं हाहाकाः मन गरा। मः

सन देखकर भगवान ब्रह्मान महादेवजीको उत्तर्भ न दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इट प्रकार कहा ॥ ४४ ॥ व्यक्षी

भवतोऽिष सुराः सर्वे भागं दास्यानि चै प्रभोः। क्रियतां प्रतिसंहारः सर्वेदेवेश्वर त्या॥ ४०॥ ब्रह्माती योळे—सर्वेदेवश्वर प्रभोः। या गर

अपने बढ़े हुए उस कोयको शान्त सीजिये। आर्ल सी देवता आपको भी बशका माग दिवा नर्नेग ॥ ८९॥ इ.मा हि देवताः सर्वा ऋष्यस्य परंतप। तव कोधान्महादेव न शान्तिसुपट्टिमंद ॥ ४६। शतुओंको सताप देवेवाटे महादेव । ये स्व देवत और

श्रृष्ठाका सताप दनवाद नदान है। श्रृषि आपके क्रोचने स्तप्त टीस्ट स्ट्री दास्ति सर् पारहे हैं॥ ४६॥ यश्चैष पुरुषो जातः स्वेदात् ते विद्युधोत्तम । ज्वरो नामैष धर्मक लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ ४७ ॥ धर्मक देवेश्वर । आपके पक्षीनेष्ठे जो यह पुरुष प्रकट

हुआ है। इसका नाम होगा व्यर । यह समस्त छोकोंमे विचरण करेगा ॥ ४७ ॥

विचरण करागा॥ ४७ ॥ एकीमूतस्य न त्वस्य धारणे तेजसः प्रमो । समर्था सकळा पृथ्वी वहुधा सुज्यतामयम् ॥ ४८ ॥

प्रभो । आपका तेजरूप यह ज्वर जबतक एक रूपमें रहेगा, तवतक यह सारी पृथ्वी इसे धारण करनेमें समर्थ न हो सकेगी। अतः इसे अनेक रूपोमें विभक्त कर दीजिये॥ इत्युक्तो ब्रह्मणा देवो भागे चापि प्रकहिपते। भगवन्तं तथेत्याह ब्रह्मणमितौजसम्॥ ४९॥

जय ब्रह्माजीने इस प्रकार कहा और यजमें भाग मिलनेकी भी व्यवस्था हो गयी, तव महादेवजी अमित-तेजस्वी भगवान् ब्रह्मासे इस प्रकार बोळे—'तयास्तु' ऐसा ही हो ॥ ४९ ॥

परां च प्रीतिमगमदुत्स्ययंश्च पिनाकधृक्। अवाप च तदा भागं यथोक्तं ब्रह्मणा भवः॥ ५०॥

पिनाकघारी थिवको उस समय वही प्रसन्नता हुई और वे मुस्कराने लगे। कैसा कि ब्रह्माजीने कहा था, उसके अनुसार उन्होंने यजने भाग प्राप्त कर लिया ॥ ५०॥ व्यरं च सर्वधर्मको बहुधा व्यस्जत् तदा। द्यान्त्यर्थ सर्वभूतानां श्रृष्णु तच्चापि पुत्रक॥ ५१॥

बस्य खुधिष्ठिर । उस समय समस्य धर्मोके शता भगवान् शिवने सम्पूर्ण प्राणियोकी ब्रान्तिके क्रिये ज्वरको अनेक रूपोंमें बाँट दिया। उसे भी सुन क्षो ॥ ५१ ॥

शीर्णोभितापो नागानां पर्वतानां शिळाजतु । अपां तु नीळिकां विद्यानिर्मोकं भुजमेषु च ॥ ५२ ॥ खोरकः सौरभेयाणासूषरं पृथिवीतळे । पश्चनापि धर्मेष दृष्टियत्यवरोधनम् ॥ ५३ ॥

हाथियोंके मस्तकमें जो ताय या पीड़ा होती है। वहीं उनका ज्वर है। पर्वतींका ज्वर शिळाजितके रूपमें प्रकट होता है। वेवारको पानीका ज्वर समझना चाहिये। सर्पोकाज्वर केंचुळ है। गायः वेळोंके खुरोंमें जो खोरक नामकाळा रोग होता है। वहीं उनका ज्वर है। पृथ्वीका ज्वर अधरके रूपमें प्रकट होता है। क्षमें अधिक्षेत्र ! पशुओंकी हिस्ट-शक्तिका जो अवरोध होता है। वह भी उनका ज्वर ही है॥ ५२.५३॥

रम्भ्रागतमथाभ्वानां शिखोद्भेदश्च वर्हिणाम् । नेत्ररोगः कोकिलस्य स्वरः प्रोको महात्मना ॥ ५४ ॥

घोड़ोंके गळेके छेदमें जो मासखण्ड बढ़ जाता है। वही उनका प्वर है। मोरोंकी निखाका निकल्ना दी उनके लिये च्वर है। कोकिलका जो नेत्ररोग है। उसे भी महात्मा जिन्नो ज्वर बताया है ॥ ५४ ॥

अवीनां पित्तभेद्श्य सर्वेपामिति नः श्रुतम् । श्रुकानामि सर्वेपां हिक्किका प्रोच्यते उत्तरः ॥ ५५ ॥ समस्त भेढ़ोंका पित्तभेद भी ज्वर ही है—यह हमारे सुननेमे आया है। समस्त तोतोंके लिये हित्तकीको ही ज्वर

बताया गया है ॥ ५५ ॥

शाईलेज्य धर्मश थ्रमो ज्वर इहोज्यते। मातुषेषु तु धर्मश ज्वरो नामैप भारत॥ ५६॥ धर्मन भरतनन्दन। सिंहोंमें यकावटका होना ही ज्वर

कहळाता है; परतु मनुष्योंमें यह ज्वरके नामसे ही प्रसिद्ध है ॥ ५६॥

मरणे जन्मिन तथा मध्ये चाविशते नरम् । एतम्माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम सुदारणः ॥ ५७ ॥ नमस्पश्चेन मान्यश्च सर्वप्राणिभिरीश्वरः । अनेन हि समाविष्टो चुत्रो धर्मशृतां वरः ॥ ५८ ॥

भगवान् महेश्वरका तेजरूप यह ज्वर अत्यन्त दावण है। यह मृखुकाळमें जम्मके समय तथा वीचमें भी मृतुष्येंके वारीत्में प्रवेश कर जाता है। यह सर्वसमर्थ माहेश्वर ज्वर समक प्राणियोंके लिये वन्द्रनीय और माननीय है। इसीने धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ बृजासुरके जारीरमें प्रवेश किया था॥ व्यजुम्भत ततः शाकस्तास्में प्रस्नमवास्त्रज्ञत्।

प्रविदेय चर्च्र वृद्धं च दारयामास भारत॥ ५९॥ भारत! उत्त ज्वरते पीड़ित होकर जय वह जँमाई स्ट्रेने लगा, उत्ती समय इन्ड्रने उत्तपर बज्जका प्रहार किया। बज्जने उत्तके दारीरमें बुतकर उत्ते चीर डाळा॥ ५९॥

दारितश्च स वज्जेण महायोगी महासुरः। जनाम परमं स्थानं विष्णोरमिततेजसः॥ ६०॥

वज़रे विदीर्ण हुआ महायोगी एव महान् असुर हुज अमिततेजस्वी भगवान् विष्णुके परम वामको चला गया ॥

विष्णुभक्त्या हि तेनेदं जगद् न्याप्तमभृत् तदा । तसाच निहतो युज्जे विष्णोः स्थानमगप्तवान् ॥ ६१ ॥

मगवान् विष्णुकी मिक्तिके प्रभावते ही उतने अपनी विज्ञाल कायाद्वारा इस सम्पूर्ण जगत्को व्यास कर लिया या । अतः बुद्धमें मारे जानेपर उतने विष्णुषाम प्राप्त कर लिया॥ ६१॥

इत्येप चुत्रमाथित्य ज्वरस्य महतो मया। विस्तरः कथितः पुत्र किमन्यत् प्रववीमि ते॥ ६२॥

बेटा । इस प्रकार चुत्रासुरके वचके प्रसगसे मैंने महान् महिश्वर ज्वरकी उत्पत्तिका चुत्तान्त विस्तारपूर्वेक कह सुनाया । अब दुमसे और क्या कहूं १ ॥ ६२ ॥

4

इमां ज्वरोत्पचिमद्रीतमानसः पठेत् सद्य यः सुसमाहितोनरः । विमुक्तरोगः स सुस्नोसुद्य युतो कमेव कामानः स यथामनीपितान । ६३।

बो उदारिचन एव एकाम होस्र प्यन्ते उत्तरिक्ष सम्बन्ध रखनेवाळी इस क्याका गदा पटता है। वह मनुष्य रोगञ्जक, सुखी एवं प्रचन्त होकर मनोवाञ्चित क्राम्याओंते प्राप्त कर लेता है॥ ६३॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाण मोक्षधर्मपर्वाण ज्वरोत्पत्तिशीम व्यक्तीत्वधिकद्विशततमोऽप्यायः ॥ २८३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्वत मोक्षधर्मपर्वमें ब्दरकी दर्शातिक्षमक दो सी तिशमेषां अध्याप पृश हुआ ॥ २८३ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका दे श्लोक मिलाकर कुछ १३३ श्लोक हैं )

# चतुरशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पार्वतीके रोप एवं खेदका निवारण करनेके लिये भगवान् शिवके द्वारा दक्षयज्ञका विष्वंस, दक्षद्वारा किये हुए शिवसहस्रनामस्तोत्रसे संतुष्ट होकर महादेवजीका उन्हें वरदान देना तथा इस स्तोत्रकी महिमा

जनमेजय उवाच

प्राचेतसस्य दक्षस्य कथं वैवस्ततेऽन्तरे। विनाशमगमद् ब्रह्मन् द्यमेधः प्रजापतेः॥१॥

जनमेजयने पूछा—जसन् ! वैवस्तत मन्यन्तरमें प्रचेताओंके पुत्र दक्षप्रजापतिका अश्वमेष यत्र कैसे नष्ट हो गया है।। १।।

देव्या मन्युक्तं मत्वा क्रुद्धः सर्वात्मकः प्रभुः । प्रसादात् तस्य दक्षेण संग्रकः संधितः कथम् । पनद् वेदितुमिञ्छेयं तन्मे त्रृष्टि यथातथम् ॥ २ ॥

दक्षके यहाँ मेरा आवाइन न होना पार्वतीके दुःखका कारण बन गया है—यह जानकर मगवान् शंकरः जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा हैं, जब कुपित हो उठेः तब फिर उन्होंकी कृपापूर्ण प्रसन्नतारे रक्षप्रजापतिका यह यह कैरे सम्पन्न हुआ है में यह बुत्तान्त जानना जाहता हुँ, आप इसे यशार्य रुपरे बतानेकी कृपा करें ॥ २॥

वैशस्पायन उवाच

पुरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो वै यक्षमाहरत्। गङ्गाद्वारे शुभे देशे ऋषिसिद्धविषेविते॥३॥

वैद्यास्पायनजीने कहा — प्राचीन काळकी वात है— हिमाळवके पार्कवर्ती गङ्गादार ( हरिद्रार ) के शुम देशमें, नहीं ऋषियों तथा विद्र पुरुषोक्त निवान है। प्रजा-पति दक्षने अपने यक्षका आयोजन किया था॥ है ॥ गन्धवीय्सरसाकीर्णे नानाहुमळताबृते। ऋषिसङ्के: परिवृतं दशं धर्मभूतां वरम् ॥ ४ ॥ पृथिक्यामन्तरिक्षे च ये च खळांकवासिनः। सर्वे प्राञ्जलयो भूत्वा वयतस्थुः प्रजापतिम् ॥ ५ ॥

वह स्थान गन्धवों और अप्तराओंसे मरा या। वह स्थान गन्धवों और अपताओंसे मरा या। मॉति-मॉतिके वृक्षतमृह और लताएँ वहाँ सब ओर छा रही थीं। धर्मात्माओंमें क्षेष्ठ प्रजापति दक्ष सृश्चितमुदायसे

चिरे हुए बैठे । उस समय पृथ्वीः अन्तरिक्ष तथा स्वांनीहरू निवासी भी वहाँ जुटे हुए ये और वे सबकेसर राप बोह कर प्रजापतिको प्रणाम करके उनकी वेवामें खड़े थे ॥ ४५॥

देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराश्रसाः। द्वादाहृहुक्षः गन्धर्वी तुम्युकर्नारदक्तथा॥६॥ विभ्यावसुर्विभ्यसेनो गन्धर्वापसरसक्तथा।

देवता। दानव, गन्यकं विशायः तामः राधनः हारा और हुहू नामक गन्यकं तुम्बुकः नादः विशावतः विश्वेव तथा दूसरे-दूसरे गन्यकं और अप्सतार्षे वहां उपरितः या ॥ आदित्या वसको रुद्धाः साध्याः सह महहलैः ॥ ७ ॥ इन्द्रेण सहिताः सर्वे भागता यत्रभागितः ।

आदित्यः वसुः बद्धः साय्य और सब्दरण-वे सर्थ-वर इन्द्रके साय यसमें भाग केनेके किये वहाँ पवारे ये॥ ७६॥ अध्यक्षाः स्तोमपास्त्रेच धूमपा आज्यपास्त्रथा ॥ ८ ॥ भूमवयः पितरस्त्रेच आगता श्रह्मणा सह ।

कम्पमा ( सूर्यकी किरणीका पान करनेवाले ): चेमरा ( सोमरस पीनेवाले ): धूमगा ( क्रम पूम-गान करनेवाले ) और आज्यपा ( धूस-गान करनेवाले ) पितर और प्रृतिमी ब्रह्माजीके साथ उस यहाँ पचारे ये ॥ ८१॥

पते चान्ये च यहची भूतग्रामाश्चतुर्विधाः॥ ९॥ जरायुजाण्डनाश्चेच सहसा स्वेवजोद्धिनैः। ये तथा और भी बहुतने चतुर्विच प्राणिबहुतव

वे तथा आर भा बहुलन व्याप्त जराबुकः अण्डकः स्वेदक और उठिक वहाँ उगीनन हुए दे। आहता मन्त्रिताः सर्वे देवाश्च सह पत्तिभिः ॥ देव॥ विराजनते विमानस्या दीध्यमाना इयान्नयः ।

जिन्हें निर्माण्यत करके जुलाया गया या, वे वव देवा अपनी पलियोंके साथ विमानवर वैटकर जाते समर प्राचीय अपिनके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ १०१॥ तान् रुष्ट्रा सन्युनाऽऽविष्टोद्योजियोंकयमवर्षाम् ११॥ नायं यक्षो न वा धर्मी यत्र रुद्रो न इज्यते। वधवन्धं प्रपन्ना वै किंतु कालस्य पर्ययः॥१२॥

( महामुनि द्रघीचि भी उद यश्चमण्डपमें उपस्थित थे । उन्होंने देखा कि देवता और दानव आदिका समाज तो खूब जुटा हुआ हैं। परत भगवान् शकर दिखायी नहीं देते हैं । जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया है । इससे उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ । ) उन सव देवताओंको वहाँ उपस्थित देख द्वीचि क्रोधमें भर गये और गोले—'सल्जनों । जिसमें भगवान् शिवकी पूजा नहीं होती



है, वह न यज है और न धर्म। यह यज भी मगवान् जिबके विना यज कहनेगेग्य नहीं रहा। इसका आयोजन करनेवाळे लेग वध और वन्वनकी दुर्दशामें पदनेवाळे हैं। अहो। कालका कैशा उलटनेतर है॥ ११-१२॥ किंद्ध मोहान्न प्रयन्ति विनादां पूर्युपस्थितम्। उपस्थितं महायोरं न बुध्यन्ति महास्वरे॥१३॥

्दस् महायजर्मे अत्यन्त घोर विनाश उपस्रित होनेवाश है। किंतु मोहबरा कोई देख नहीं रहे हैं—समझ नहीं पाते हैं? ॥ इत्युववा स्व महायोगी पहयति घ्यानचक्षुवा ! स्व पदयति महादेवं देखें च वरदां द्युआम् ॥ १४ ॥ नार्यं च महात्मानं तस्या देच्याः समीपतः ! संतोषं परमं छेभे इति निश्चित्य योगवित् ॥ १५ ॥ एकमन्त्रास्तु ते सर्वे येनेशो न निमन्त्रितः !

ऐसा कहकर महायोगी दशीचिने जब ध्यान लगाकर देखाः तब उन्हें मगवान् शकर और मञ्जलमयी वरदायिनी

देवी पार्वतीजीका दर्शन हुआ। उनके पास ही महात्मा नारदंजी भी दिखायी दिये, इससे उनको बड़ा सतोष हुआ। योगक्ता दर्शीबिको यह निश्चय हो गया कि ये सब देवता एकमत हो गये हैं। इसीढिये इन्होंने महेश्वरको यहाँ निमन्त्रित नहीं किया है॥ १४-१५ है॥

वसाद् देशाद्पक्रम्य द्धीचिर्वाक्यमव्यीत् ॥ १६॥ अपूज्यपूजनाद्येव पूज्यानां चाप्यपूजनात् । सृद्यातकसमं पापं शम्बत् प्रामोति मानवः ॥ १७॥

यह बात ध्यानमें आते ही द्यीचि यक्त्रालि अलग हो गये और दूर जाकर कहने लगे—'राजनों ! अपूजनीय पुरुषकी पूजा करनेते और पूजनीय महापुरुषकी पूजा न करनेते मनुष्य वदा ही नरहस्यांके समान पापका भागी होता है ॥

अन्तर्त नोकपूर्व मे न च वक्ष्ये कदाचन। देवतानामृषीणां च मध्ये सत्यं व्रवीम्यहम्॥१८॥ भीने पहले कभी छुठ नहीं कहा है और आगे भी कभी छुठ नहीं कहूँगा। इन देवताओं तथा मृषियोंके धीचमें में

तबी बात कह रहा हूँ ।। १८ ॥

व्यागतं पशुभर्तारं स्नष्टारं जगतः पतिम् । अध्यरे द्ययभोक्तारं सर्वेषां पश्यत प्रभुम् ॥ १९ ॥

्मगवान् शंकर सम्पूर्ण नगत्की सृष्टि करनेवाले सम्पूर्ण जीवींके रक्षक, स्वामी तथा सबके प्रमु हैं । तुम सब कोग देख केना, वे इस यज्ञमें प्रधान मोकाके रूपमें उपस्थित होंगे। ॥

### दक्ष उवाच

सन्ति नो यहवो रुद्धाः शूलहस्ताः कपर्दिनः । एकादशस्थानगता नाहं वेद्यि महेश्वरम् ॥ २०॥

दश्तने कहा—हायोंमें शूळ और मस्तकपर जटा-जूट धारण करनेवाळे वहुतने कट्ट इसारे यहाँ रहते हैं। वे ग्यारह हैं और ग्यारह स्थानोंमें निवास करते हैं। उनके सिया दूसरे फिसी अदेश्वरको मैं नहीं जानता॥ २०॥

### दधीचिरुवाच

सर्वेषामेव मन्त्रोऽयं येनासौ न निमन्त्रितः । ययाहं शंकरादृष्वे नान्यं पश्यामि दैवतम् । तथा दशस्य विपुढो यद्योऽयं नभविष्यति ॥ २१ ॥

वधींचि बोले — मैं जानता हूँ, आप सब लोगोंका ही यह निल्न् जुलकर किया हुआ निश्चय है। हरीलिये उन महा-देवजीको नियन्त्रित नहीं किया गया है; परव्र में मनवान् शकर- से बढकर दूपरे किसी देवताको नहीं देखता। यदि यह सत्य हैतो प्रजापति दक्षका मह निशाल यह निश्चयही नष्ट हो जायगा।

दक्ष उवाच

पतन्मखेशाय सुवर्णपात्रे हविः समस्तं विधिमन्त्रपृतम् । विष्णोर्नयाम्यप्रतिमस्य भागं प्रभुविंभुखाह्वनीय एपः॥ २२॥ १क्षने कहा—महर्षे ! देखोः विधिपूर्वक यन्त्रसे पविच

दश्तने कहा—महर्षे ! देखो, विधिपूर्वक मन्त्रवे पवित्र की दुई यह भारी इवि सुवर्णके पात्रमें रखी दुई है। यह यशेश्वर श्रीविष्णुको समर्पित है। मगवान् विष्णुकी कहीं समता नहीं है। मैं उन्हींको हविष्यका यह माग अर्पित करूँगा। ये मगवान् विष्णु ही सर्वसभ्यं, व्यापक और यश-भाग अर्पित करनेके योग्य हैं॥ २२॥

देव्युवाच

कि नाम दानं नियमं तपो वा कुर्यामहं येन पतिर्ममाद्य। रूभेत भागं भगवानचिन्त्यो ह्यर्घे तथा भागमधो तृतीयम् ॥ २३॥

(दूसरी ओर फैलास पर्वतपर) पार्वती देवी (बहुत दुखी होकर) कह रही धीं—आह, मैं कीन-धा वत, दान या तप करूँ, जिएके प्रभावसे आज मेरे पतिदेव अचिन्स्य भगवान् शकरको यज्ञका आधा अथवा तिहाई भाग अवस्य प्राप्त हो ? ॥ २३॥

एवं ह्याणां भगवान् स पतीं प्रहृष्टसपः श्चिमितामुवाच । न वेत्सि मां देवि छशोदपङ्गि कि नाम पुकं वचनं मखेरो ॥ २४॥

हो। में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नीकी बात सुनकर मगवान शंकर ६ वेसे खिल उठे और इस प्रकार योळ-वेदिवें । इस्मोदराङ्गि । तू सुद्धे नहीं जानती, मैं सम्पूर्ण यज्ञीका ईश्वर हूँ । मेरे विषयमे किछ प्रकारके वचन कहना चाहिये। यह भी हम नहीं जानती ॥ २४॥

अहं विजानामि विशासनेत्रे ध्यानेन हीना न विदन्त्यसन्तः। तवाद्य मोहेन च सेन्द्रदेवा

ठोकास्त्रयः सर्वत एव मूदाः ॥ २५ ॥

प्य में सब कुछ जानता हूँ । विद्याल्छोचने । जिनका
चित्र एकाम नहीं है, वे ध्यानश्च्य असाधु पुरुष मेरे स्वरूपको नहीं जानते । आज उम्हारे इस मोहसे इन्द्र आदि
देवताऑसहित तीनों स्रोक्ष सन ओरसे किंकतंब्यविमृद हो
गये हैं ॥ २५ ॥

मामध्वरे शंसितारः स्तृतन्ति
रथन्तरं सामगाश्चोपगान्ति ।
मां ब्राह्मणा ब्रह्मविदो यजन्ते
ममाध्वयेवः कलपयन्ते च भागम् ॥२६॥
व्यजमें प्रस्तोतालीग मेरी स्तृति करते हैं । सामगान करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामके रूपमें मेरी ही महिमाका

यान करते हैं । बेटबेचा विश्व भेरा ही यजन रहे. 🖴 ऋत्विजलोग यगमें भुझे ही भाग अप्ति करते हैं ॥ २६ ।-

देव्युवाच

सुमाक्रवोऽपि पुरुषः सर्वः खीजनससिः। स्तौति गर्वायते चापि समात्मानं न संशयः॥ २७॥

देवीने कहा. नाय । अत्यन्त गंबा पुरु, भी कों न हो। प्रायः सभी क्रियोंके बीचमें अपनी प्रचानों ग्रंन गाते और अपनी श्रेष्ठतापर गर्न करते हैं — र्ममें तिनह भी संभय नहीं है ॥ २७ ॥

श्रीमगवानुवाच

नात्मानं स्तौमि देवेशि पश्य में तनुमध्यमे । यं स्त्रध्यामि वरारोहे यागार्थे वरवर्णिनि ॥ २८॥

श्रीभगवान् शिव बोले—देवेशरि ! तनुमपरे ! वरारोहे ! वरवर्णिनि ! मैं अपनी प्रशमा नहीं वरता हूँ। मेन प्रभाव देखो। जिसके कारण दुम्हे दुःख हुआ है। उन दरहो नष्ट करनेके लिये में जिस बीर पुषपकी छिट हर रहा हूँ

उसपर दृष्टिपात करो ॥ २८ ॥

इत्युक्त्वा भगवान् पत्नीमुमां प्राणैरिपियाम् । सोऽस्तुजद् भगवान् वक्त्राद् भृतं घोरं प्रहर्पणम्॥२९॥

अपने प्राणींसे भी अधिक प्यारी पत्नी उसाधे ऐमी बात कड़कर मगवान, महेश्वरते अपने अलगे एक अहुत प्र मयंकर प्राणीको प्रकट किया, वो उनका हुएँ यरानेनाल या॥ तसुचाच्याक्षिप मन्त्रं दक्षस्येति महेश्वरः। सतो वक्त्राष्ट् विसुक्तेन सिंहेनैकेत हॉल्ह्या॥३०॥

देच्या सन्युज्यपोहार्थे हतो दक्षस्य वे कतुः।
सहेश्वरने उस पुरुपको आजा दी-धीर। तुम दक्षरे प्रश्न नाश कर दो। 'किर तो भगवानके सुपते निक्ष्ण हुए इम सिंहके समान पराक्रमी एक ही बीरने पानीदिनीहे हुग और क्रीयका निवारण करनेके लिये दोल-ही-सल्य प्रजारीन दक्षरे

उस यहका विश्वंस कर डाल ॥ ३०५ ॥ मन्युना च महाभीमा महाकाली महेश्यरी ॥ ३५ ॥ बात्मनः कर्मसाक्षित्वे नेन सार्घ सहानुना ।

उस समय भवानीकं को विशे मुकट हुई असन गारा रूपवाली महाकाली महेबरीने भी अपना पनाप्त दिगारी लिये सेवकीमहित उन वीरके मध्य प्रमान दिया था।।३३१ टेबस्यानुमतं मत्या प्रणम्य जिरम्मा ततः॥३३१ आसमनः सहदशः कौर्याद् यत्रस्पसम्मितनः। स एव भगवान् कोधः प्रतिस्पसम्मितनः॥३३१ यनन्त्रवालयीयेश्च अनन्त्रवालयोग्यः। वीरभट इति स्थातो देव्या मन्युप्रमानकः॥३४१ (बीरभटने हिन प्रशंत उन यत्रशा जिलान हिन्दा प्रसङ्क आये बताया जाता है—) महादेखतीकी अतुगित जानकर उनरे मस्तक छक्षाकर उनरे प्रणाम किया। वह वीर अपने ही समान वीर्यं, कर और बळते सप्तच या ( उद्यक्षी कहीं उपमा नहीं भी )। भगवात् शिवका यह सब कुछ करमें की कर्म की मृतिमान होकर उस वीरके रूपमें प्रकट हुआ या। उसके बळा जीर्यं, वाक्ति और पुरुषार्थका कहीं अन्त नहीं या। पार्वतीदेवीके क्रीय और खंदका निवारण करनेवाळा वह पुरुष वीरभद्रके नामचे विक्वाव हुआ।। ३२—३४॥ सो उस्कृत्या गणा रीद्रा कहवीर्यपराक्रमाः॥३५॥ यह सुद्धाल्या गणा रीद्रा कहवीर्यपराक्रमाः॥३५॥

उत्तने अपने रोमक्तिक रीम्य नामबाले गणेषरीको प्रकट किया, जो बदके तमान ही होनेके कारण रीदगण कहलाये ! उन छवले बल्ज्यराक्तम मी बदके ही तमान ये ॥ ३५ ॥ ते निपेतुस्ततरस्तूर्णे दक्षयक्रविद्विस्तया । भीमक्ता महाकायाः जातशोऽथ सहस्रशः ॥ ३६ ॥ ततः किलकिलादान्येराकार्यः प्रत्यविव

वे भवकर रुपथारी विसालकाय रहमण धैकड़ी और इजारीकी टोलियों बनाकर अपनी किलकारियोंने आकाशको गुँजाते हुए-वे दश्चमञ्जक विष्यस करनेके लिये बड़ी तेजीके साथ इट पढ़े॥ १६%॥

तेन शब्देन महता त्रस्तास्तत्र दिवोकसः॥३०॥ पर्वताश्च व्यशीर्यन्त चक्तपे च बसुंघरा। मारताश्चेच घूर्णन्ते चुश्चमे वरुणालयः॥३८॥

उस महामयकर कोळाहलते उस यनमे पचारे हुए रुमस्त देवता व्याकुळ हो उठे। पर्वत हुक-हुक होकर विखर गये। घरती ढोकने कमी, ऑधी 'चकने कमी और समुद्रमें तृष्क्रन आ गया। ३७-३८॥

सम्रयो नैव दीप्यन्ते नैव दीप्यति भास्तरः। श्रद्धा नैव प्रकाशन्ते तक्षत्राणि त चन्द्रमाः॥ १९॥ भ्रप्रयो न प्रकाशन्ते न देवा च च मासुषाः॥ पर्व तु तिमिदीभूते निर्देष्टस्यप्रमानिताः॥ ४०॥

उत समय आग नहीं जलती थी। स्ट्रीका प्रकाश फीका पढ़ गया) ग्रहः नज़त्र और चन्द्रमा भी निस्तेज हो गये । इत प्रकार वहाँ चारों और अंधेरा छा गया । देवताः ऋषि और मनुष्य—समी छिप गये—कोई दिखायी नहीं देवे थे । दक्षये अपमानित हुए वहराण युक्तालांभे सब और आग स्नाने छमे ॥ १९-४० ॥

प्रहरन्त्यपरे घोरा यूपानुत्पादयन्ति च। प्रमहित तथा चान्ये विमहिन्ति तथा परे ॥ ४१ ॥

दूसरे सबकर भूत उसी वशके सदस्सोंको पीटने छो । इक्ट पूप उखादने करो । बहुतेरे रुद्रगण यनकी सामग्रीको इन्डबने और रौंदने छगे ॥ ४१॥

आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः । चुर्ण्यन्ते यद्यपात्राणि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ४२ ॥

बाबु और मनके समान नेगबाली कितने ही पार्षद इधर-उभर दीइ लगाने लगे । जुल लगे यक्के उपयोगमें सानेबाले पाने तथा दिव्य आनुष्णींको चूर चूर कर रहे थे ॥ विद्यारियाणा ट्रयन्ते तारा इच नभस्तले । विद्यात्रपानभक्ष्याणां राहाया पर्वतीपमाः॥ ४३॥

त्रनंत विखरकर गिरते हुए दुकड़े आकावर्मे छिटके हुए वार्येके छमान दिखायी देते थे। उछ यक्तभूमिमें नहॉनाहॉ दिल्म अत्र, पान और मस्य पदायंकि पर्वतों-नेते देर दिखायी देते थे॥ ४३॥

क्षीरजद्योऽथ दश्यन्ते वृतपायसकर्दमाः। दिधमण्डोदका दिव्याः खण्डशर्करवालुकाः॥ ४४॥

बूचकी दिव्य निदयां वहाँ बहती दीखती थीं, वी और स्वीरकी कीच जम गयी थीं, वहीं और महा पानीकी तरह बह रहें ये तथा खॉड और शक्कर वहाँ नाट्की भाँति विष्ठ को ये ॥ ४४॥

पड् रसान् निवहन्त्येता गुडकुत्या मनोरमाः । उद्यादचानि मांसानि भक्ष्याणि विशिधानि च ॥ ४५ ॥

ये चत्र नदियाँ पट्रस भोजन प्रबाहित कर रही थीं। गुड़के रखकी छोटी छोटी मनोरम नहरें दृष्टिगोचर होती थीं। नाना प्रकारके फर्जेंके गुद्रे और भॉति मॉतिके भश्य-यदार्थ प्रस्तुत किये गये थे॥ ४५॥

पानकानि च दिन्यानि सेह्यचोप्याणि यानि च । भुअते विविधेर्वक्वैविंकुम्पन्याक्षिपन्ति च ॥ ४६ ॥

दिव्य पेव परार्यः, लेख और चोष्य आदि जो-जा भोजन वहाँ उपकव हुए, उन मरको वे वहराण अपने विविध सुर्खोद्धारा खाने, नट करने और चारों ओर छॉटने तथा फेंकने छगे॥ ४६॥

रुडकोपान्महाकायाः कालाग्निसदशोपमाः। श्रोभयन् सुरतैन्यानि भीषयन्तः समन्ततः॥ ४०॥

वे विद्यालकाय भूत स्टरेवके कोषले कालानिक क्षमान होकर देववाओंकी सेनाओंको चारों ओरले डराने और क्षुक्य करने छये ॥ ४७ ॥

कीडिन्ति विविधाकाराधिक्षिपुः सुरयोषितः । च्द्रकोधात् पयत्नेन सर्वदेवैः सुरक्षितम् ॥ ४८॥ तं यक्षमदहच्छीयं स्द्रकर्मा समन्ततः।

अनेष प्रकारकी आकृतिवाले वे बहुमण खेलते-कूदते और देवान्त्रनाओंकी दूर फॅक देते थे। यथारी सम्पूर्ण देव-वालोंने सिलकर प्रयक्तपूर्वक उस यक्की रखा की थी तथापि बहुकर्मा वीरमहने बहुदेवके क्रोधके प्रेरित हो सब ओरसे बीम ही उसे जलाकर महम कर दिया ॥ ४८५॥ चकार भैरवं नादं सर्वभूतभयंकरम्॥ ४९॥ छित्त्वा शिरो वै यहस्य ननाद च मुमोद च।

तत्पश्चात् उत्तने ऐसी मीषण गर्जना की, जो समस्त प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाली थी । फिर उसने यज्ञका सिर काटकर यहे जोरते सिंहनाद किया और मन-ही-मन आनन्दका अनुभव किया ॥ ४९३ ॥

ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चेव प्रजापितः॥५०॥ ऊचुः प्राक्षलयः सर्वे कथ्यतां को भवानिति।

तव ब्रह्मा आदि देवता तथा प्रजापति दश्च-ये सब-के-सब हाथ जोड़कर बोल्ले-'देवदेव ! कहिये; आप कौन हैं !' ॥

#### वीरभद्र उवाच

नाहं रुद्रो न वा देवी नैव ओक्तुमिहागतः॥ ५१॥ देव्या मन्युकृतं मत्वा कुद्रः सर्वात्मकः प्रभुः।

चीरअद्भने कहा—ज्ञवल् ! मैं न तो चद्र हूँ? न देवी हूँ और न यहाँ भोजन करनेके लिये ही आया हूँ । तुम्हारा यह यज्ञ देवी शर्वतीके रोषका कारण बन गया है—ऐसा जानकर सर्वात्मा भगवान् शिव कुपित हो उठे हैं ॥ ५११ ॥ प्रस्तुं धा मैंच चिप्रेन्द्रान् मैंच कौत्हलेन धा ॥ ५२ ॥ सच्च यहाविधातार्थं सम्प्रातं चिद्धि मामिह ।

मैं यहाँ आये हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणींका दर्शन करने या कौत्-हरूवश इस यशका तमाशा देखनेके किये नहीं आया हूँ। तुम्हें यह माद्मम होना चाहिये कि मैं तुम्हारे इस यशका विनाश करनेके किये ही यहाँ आया हूँ ॥ ५२५ ॥ धीरभद्र इति ख्यातो रुद्रकोपाद् विनिःस्तः ॥ ५३ ॥ भद्रकाळीति विख्याता देग्याः कोपाद् विनिःस्ता। ५४ ॥ प्रेषिती देवदेवेन यज्ञान्तिकमिहागती ॥ ५४ ॥

मेरा नाम नीरमद्र है। चहरेवके क्रोधसे मेरा प्राकट्य हुआ है। यह नारी महकालीके नामसे विख्यात है और देवी पार्वतीके कोपसे प्रकट हुई है। देवाधिदेव महादेवने हम दोनोंको यहाँ मेजा है। इसलिये हम दोनों इस यज्ञके निकट आये हैं॥ ५३-५४॥

शरणं गच्छ विप्रेन्द्र देवदेवसुमापतिम् । वरं क्रोधोऽपि देवस्य वरदानं न चान्यतः ॥ ५५ ॥

निप्रवर ! तुम देवाधिदेव उमावरलम् भगवान् शिवकी शरणमे जाओ । महादेवजीका क्रोध मी परम मङ्गलमय है और दूसरोंने मिला हुआवरदान मी मङ्गलकारक नहीं होता ॥ वीरभद्रवचः श्रुत्वा दक्षो धर्मभृतां वरः।

र्वारभद्रवचः श्रुत्वा दक्षा यमस्ता वर्षः तोषयामास स्तोत्रेण प्रणिपत्य महेश्वरम् ॥ ५६॥

वीरमद्रकी यह वात सुनकर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दक्षने भगवान् शिवके उद्देश्यवे प्रणाम करके निम्नाद्भित स्रोत्रके द्वारा उनकी स्तुति की—॥ ५६॥

प्रपद्ये देवमीशानं शाध्यतं ध्रुवमञ्चयम्। महादेवं महात्मानं विश्वस्य जगनः पतिम् ॥ ५०।

ब्बो सम्पूर्ण जयत्वे शासकः पालकः महान् आताः हिन्दः समातनः अविकारी और आराष्ट्रदेव है, उन महादेव में आज मै शरण लेता हूँ ॥ ५७ ॥ प्राणापानी संतिकच्य चक्त्रस्थानेन यततः । विचार्य सर्वतो दृष्टि यहुदृष्टिरमित्रजित् ॥ ५८ ॥ सहस्रा देवदेवेशो द्याग्निकुण्डात् समुरियतः । विभ्रतसूर्यसदृष्टसस्य तेजः संवर्तकोपमः ॥ ५९ ॥ स्सितं कृत्याव्रवीद् वाक्यं वृद्धि किं करवाणितः

तव अनेक नत्रीवाले शत्रुविजयी। महादेव अपने मुर्वेत द्वारा यत्नपर्वक प्राण और अपान वायको अवस्द करके सम्पूर्ण दिशाओंमें दृष्टिपात करते हुए सहसा अनिकृष्टने निकल पड़े । प्रलयकालीन अग्निके नमान तेजन्वी ध्यमप-से सहस्रों सर्योंकी प्रमा धारण किये वे दक्षके सामने एहं हो गये और मुसकराकर योले-'प्रजापते I योलो, में आज तुम्हारा कौन-स कार्य सिद्ध करूँ? ॥ ५८-५९५ ॥ आधिते च मखाध्याये देवानां ग्रहणा ततः॥ ६०॥ तमुवाचाअछि कृत्वा दक्षो देवं प्रजापतिः। सवाप्यवदनसणः॥ ६१॥ भीतशद्वितवित्रस्तः यदि प्रसन्नो भगवान् यदि चाहं भवत्प्रयः। यदि वाहमनुद्रगाह्यो यदि वा वरदो मम॥६२॥ यद् दुग्धं भक्षितं पीतमशितं यद्य नाशितम्। चूर्णीकृतापविद्धं च वद्यसम्भारमीददाम् ॥ ६३ ॥ दीर्घकालेन महता प्रयत्नेन सुसंचितम्। तन्न मिथ्या भवेन्महां चरमेतमहं घृणे॥६४॥

उस नमय देवगुर इहस्पतिने महादेवजीनो वेदसा
महाध्याय पहुकर चुनाया। तत्यक्षात् प्रज्ञापति दक्ष दोनों नेनी
से ऑसुऑकी घारा वहाते हुए हाथ जोड़क्य मय और छज्ञा
से सहसे हुए-से बोटे—ध्यावता । यदि आग सुस्तर प्रवत्र
हैं, यदि में आपका प्रिय हूँ, आरक्ष अनुत्रहा पर हूँ
स्मया यदि आप सुद्धे वर देनेको उत्रत है तो में बढ़ी वर्ग
मांगता हूँ कि मैंने दीर्घकाल्मे महान् प्रयत्म करके हैं हैं।
यक्ष-सम्भार खुटा रखा था, उत्यत्मेंते जो जला दिया गर्य।
खान्यी लिया गया। नष्ट किया गया अथवा चूर-दूर करवे
कें कि दिया गया। नष्ट किया गया अथवा चूर-दूर करवे
कें कि दिया गया। चह किया गया अथवा चूर-दूर करवे
कें कि दिया गया। चह किया मांग अथवा चूर-दूर करवे
कें कि दिया गया। चह किया मांग अथवा चूर-दूर करवे
कें कि दिया गया। चह किया मांग अथवा चूर-हा।
तथास्तिवत्याह भगवान् भगनेत्रहरो हर:।
धर्माध्यक्षो विकरमाध्यक्षम् प्रज्ञापालक। विरुपात, विनयमांग,

मगनेनहारी देवेडवर भगवान् इरने 'तथान्तु' बर्डा टार्डे मनोवाञ्चित वर दे दिया ॥ ६५ ॥ जानुभ्यामधर्नी गत्वा दस्तो लञ्ज्या भवाद् धरम् । जानुभ्यामधर्नी गत्वा दस्तो लञ्ज्या भवाद् धरम् ॥ ६६ ॥ जाननामधरसङ्खेण स्तुतवान् वृषभष्यतम् ॥ ६६ ॥

# महाभारत 🐃



दक्षके यज्ञमें शिवजीका प्राकटा

महादेवजीवे घर पाकर दक्षने घरतीपर घुटने टेककर उन्हें प्रणाम किया और एक हजार आठ नामोंद्वारा उन भगवान् वृषमध्वजका स्तवन किया ॥ ६६ ॥

युधिष्ठिर उवाच

यैनीमञ्जेयेः स्तुतवान् दक्षो देवं प्रजापितः। वक्तुमहिंसि मे तात श्रोतुं श्रद्धा ममानघ ॥ ६७ ॥ अधुं श्रद्धा ममानघ ॥ ६७ ॥ अधुं श्रद्धा ममानघ ॥ ६७ ॥ अधुं श्रिष्टिरने पूछा—तात । निष्पण पितामह । प्रजापित दक्षेने जिन नामोद्धारा महादेवजीकी खुति की थी। अनका मुक्षते वर्णन कीजिये। उन्हें सुननेके छिये मेरे हृदयमे वही श्रद्धा है ॥ ६७ ॥

भीष्म उवाच

श्रूयतां देवदेवस्य नामान्यद्भुतकर्मणः। गूदव्रतस्य गुद्धानि प्रकाशानि च भारत्॥ ६८॥

भीषमजी षहते हैं—मरतनन्दन । अद्भुत कर्म करनेवाले गृद ब्रतथारी देवाधिदेव महादेवजीके कुछ नाम गोपनीय हैं और कुछ प्रकाशित हैं। तुम उन एक्को सुनो ॥ ६८ ॥

नमस्ते देवदेवेश देवारियळख्दन । देवेन्द्रयळविष्टम्भ देवदानवपूजित ॥ ६९ ॥

( दक्ष बोळे )—देवदेवेदवर ! आपको नमस्कार है। आप देववेदी दानबॉकी धेनाके छंहारक और देयराज इन्द्रकी शक्तिको भी स्वभ्भित करनेवाळे हैं। देवता और दानव-स्वने आपकी पूजा की है॥ ६९॥

सहस्राक्ष विरूपाक्ष ज्यक्ष यक्षाधिपत्रिय। सर्वतःपाणिपादान्त सर्वतोऽक्षिशिरोसुद्ध ॥ ७०॥

आप वहर्जो नेत्रींसे ग्रुक्त होनेके कारण वहस्राक्ष हैं। आपकी हिन्दयाँ सबने निरुक्षण अर्थात् परोक्ष विषयको भी प्रत्यक्ष करनेवाली हैं। इसलिये आपको निरुप्तक्ष कहते हैं। आप जिनेत्रवारी होनेके कारण व्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुवेरके भी आप प्रिय (इस्टेंब ) हैं। आपके सब ओर हाय और पैर हैं तथा वन ओर नेत्र, मस्तक और शुल हैं।। सर्वताश्रुतिमङ्कारेक सर्वमाशुल्य तिष्ठसित। शुक्क हैं। अहाकण कुम्मकर्णाणीवालया। ७१॥ गजेन्द्रकर्ण महाकर्ण कुम्मकर्णाणीवालया। ७१॥

आपके कान भी सब ओर हैं। संसारमें बो कुछ है। सबको व्यास करके आप खित हैं। शङ्कुकर्ण, महाकर्ण, कुम्भकर्ण, अर्णवालय, गजेन्द्रकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण-ये सात पार्धद् आपके ही स्वरूप हैं। इन सबसे रूपमें आपको नमस्कार है॥ ७११ ॥

द्यतोदर रातावर्त रातजिद्ध नमोऽस्तु ते ॥ ७२ ॥ गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः । ब्रह्माणं त्वा रातकतुमूर्च्यं लमिव मेनिरे ॥ ७३ ॥ आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिहाएँ होनेके कारण आप कमशः शतोदर, शतावर्त और शतजिह नामसे प्रतिद हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाले द्विज आपको ही महिमाका गान करते हैं और स्वॉपायक स्पृष्ठे रूपमें आपको ही आराधना करते हैं। सृष्पिण आपको ही ब्रह्मा, शतकतु हन्द्र और आकाशके समान सर्वोच पद मानते हैं।

मूर्ती हि ते महामूर्ते संमुद्राम्त्ररसंनिभ । सर्वा वे देवता हासिन् गावो गोप्त हवासते ॥ ७४ ॥

समुद्र और आकाशके समान व्यपरः अनन्त रूप धारण करनेवाले महामूर्तिधारी महेश्वर ! जैसे गोशालामें गौएँ निवास करती हैं। उदी प्रकार आपकी भूमिः जलः वासुः अन्निः आकाशः सूर्यः चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ प्रकारकी मूर्तियाँमे सम्पूर्ण देवताओंका निवास है !। ७४ !।

भवच्छरीरे पश्यामि सोममप्ति जलेश्वरम् । आदित्यमथ वै विष्णुं ब्रह्माणं च वृहस्पतिम् ॥ ७५ ॥

मैं आपके शरीरमें सोम, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख रहा हूँ ॥ ७५ ॥

भगवान् कारणं कार्यं क्रिया करणमेव च । असतक्ष सतक्षेव तथैव प्रभवाप्ययो ॥ ७६ ॥

आप ही कारणः कार्यः किया (प्रयत्न) और करण हैं। सत् और असत् पदार्थोंकी उत्पत्ति और प्रत्यके स्थान भी आप ही हैं॥ ७६॥

नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । पश्चनां पतये नित्यं नमोऽस्त्वन्यक्यातिने ॥ ७७ ॥

आप खबके उद्भवका खान होनेसे मन, संहार करनेके कारण गर्न, 'क' अर्थात् पाप एवं दुःखको दूर करनेसे दूर, बरदाता होनेसे बरद तथा पश्चुओं ( जीवों ) के पालक होने-के कारण सदा पश्चपति कहलाते हैं। आपने ही अभ्यकासुरका वध किया है, इसलिये आपका नाम अन्यकघाती है। आपको बारवार नमस्कार है। ७७।

त्रिजदाय त्रिशीर्पाय त्रिशुळवरपाणिने । ज्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरमाय चै नमः ॥ ७८ ॥

आप तीन जटा और तीन मस्तक घारण करनेवाले हैं। आपके द्दार्थमें श्रेष्ठ त्रिच्छ शोमा पाता है। आप ज्यम्बक, त्रिनेत्रघारी तथा त्रिपुरासुरका विनाश करनेवाले हैं। आपको नमस्त्रार है॥ ७८॥

नमञ्ज्ञण्डाय कुण्डाय अण्डायाण्डधराय च । दण्डिने समकर्णाय दण्डिमुण्डाय वै नमः॥ ७९॥

आप दुष्टीपर अत्यन्त क्रोध करनेके कारण चण्ड हैं। कुण्डमें बढकी माँति आपके उदरमें सम्पूर्ण जगत स्थित है।

#0 80 8mm5. 86mm

इसिलिये आपको कुण्ड कहते हैं। आप अण्ड ( मह्माण्ड-सक्स ) और अण्डघर ( म्रह्माण्डको घारण करनेवाले ) हैं। आप दण्डघारी ( सक्को दण्ड देनेवाले ) और समकर्ण ( सक्की समान रूपसे सुननेवाले ) हैं। दण्डघारण करके मूँ इ मुँडानेवाले संन्यासी भी आपके ही सक्स हैं। इसिल्ये आपका नाम दण्डिमुण्ड है। आपको नमस्कार है॥ ७९॥ नमोर्ध्वदंष्ट्रकेशाय गुक्कायावतताय च। विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वै तमः॥ ८०॥

आपकी दाढें वही-वडी और ियरके वाल ऊपरकी ओर उठे हुए हैं, इसलिये आप ऊर्ध्वंष्ट्र तथा ऊर्ध्वंकेश कह-लाते हैं। आप ही शुक्ल (विशुद्ध व्रहा) और आप ही अवतत (जगत्के रूपमें विस्तृत) हैं। आप रजोगुणको अपनानेपर विलोहित और तमोगुणका आश्रय टेनेपर धूम कहलाते हैं। आपकी ग्रीवामें नीले रंगका चिह्न है, इसलिये आपको नीलग्रीव कहते हैं। आपको नमस्कार है॥ ८०॥ नमोऽस्त्वप्रतिक्षपाय विक्षपाय शिवाय च। सूर्योय सूर्यमालाय सूर्यध्वजपताकिने॥ ८१॥

आपके रूपकी कहीं भी समता नहीं है, इसलिये आप अप्रतिरूप हैं। विलेष रूप धारण करनेके कारण आपका नाम विरूप है। आप ही परम कल्याणकारी शिव हैं। आप ही सुर्य हैं, आप ही सुर्यमण्डलके भीतर सुशोभित होते हैं। आप अपनी ध्वजा और पताकापर सूर्यका चिह्न धारण करते हैं। आपको नमस्कार है।। ८१॥

नमः प्रमथनाथाय चुषस्कन्धाय धन्विने । राष्ट्रदमाय दण्डाय पर्णचीरपटाय च ॥ ८२ ॥

आप प्रमयगणिक अधीक्षर हैं। वृषमके कंघोंके समान आपके कंघे मेरे हुए हैं। आप पिनाक घनुष घारण करते हैं। शत्रुऑका दमन करनेवाले और दण्डस्वरूप हैं। किरात या तपस्त्रीके रूपमें विचरते समय आप मोजपत्र और वस्कल-वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है॥ ८२॥ नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च। हिरण्यकतच्युडाय हिरण्यपतये नमः॥ ८३॥

हिरण्य ( सुवर्ण ) को उसन करनेके कारण हिरण्यामें कहलाते हैं । सुवर्णके ही कवन और मुकुट घारण करनेवे आपको हिरण्यकवन और हिरण्यचूट कहा गया है । आप सुवर्णके अधिपति हैं । आपको बादर नमस्कार है ॥ नमः स्तुताय स्तुत्याय स्त्यूयमानाय वै नमः । सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने ॥ ८४॥ सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने ॥ ८४॥

जिनकी स्तुति हो जुकी है, वे आप हैं। जो स्तुतिके योग्य हैं, वे भी आप हैं और जिनकी स्तुति हो रही है, वे भी आप ही हैं। आप सर्वसंदर्श, सर्वभक्षी और सम्पूर्ण भूतोंके अन्त-रात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्तार है।। ८४॥ नमो होनेऽघ मन्त्राय ग्रुहुध्वनपताकिने। नमो नाभाय नाभ्याय नमः कटकटाय च॥८५०

आप ही होता और मन्य हैं। आरको नमस्तर है। आपको हवा और पताकाका रंग देव है। आरको नमस्तर है। आप नाम ( नामिमें सम्पूर्ण जात्तरो चारण करनेवारे)। नाम्य ( समार चकको नामिन्सान ) तया करन्य ( सार एकको मी आवरण ) हैं। आरको नमस्तर है॥ ८५॥ नमोऽस्त सुकाराय करावाय करावाय करावाय न

नमोऽस्तु कृशनासाय कृशाङ्गाय कृशाय च । संहृष्टाय विदृष्टाय नमः किलकिलाय च ॥ ८६॥

आपकी नाषिका कृश ( पतली ) है। इपलिये आप कृशनस कहलाते हैं। आपके अवयय कृश होनेने आपशे कृशाङ्क तथा शरीर दुनला होनेते कृश कहते हैं। आप अत्यन्त हर्षोक्त्लाससे परिपूर्ण, विशेष हर्षका अनुसब करनेवा? और हर्षकी किल-किल ध्वनि हैं। आपको नमस्नार है।।८६॥ नमोऽस्तु शयमानाय शयितायोत्यिताय स ।

नमाऽस्तु शयमानाय शयितायोत्यिताय च । स्थिताय धावमानाय मुण्डाय जटिलाय च ॥ ८७॥

आप समस्त प्राणिमिंके मीतर धयन करनेवाले अन्तर्वामी पुरुष हैं। प्रत्यकालमें योगनिद्राका आश्रय लेकर होते और स्टिके प्रारम्भकालमें करपान्त निद्राप्ते वागते हैं। आर क्रम् रूपसे सर्वत्र स्थित और कालरूपसे सदा दौड़नेवाले हैं। मूँह मुँड्इनेवाले संन्यासी और जटाधारी तपस्ती भी आरके री स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है।। ८७ ॥

नमो नर्तनद्गीलाय मुखवादित्रवादिने । नाद्योपहारलुज्धाय गीतवादिवदालिने ॥ ८८॥

आपका ताण्डन-मृत्य वरावर चलता रहता है। आर मुखते शृज्जी आदि वाजे वजानेमें मुशक हैं। कमन्दुएयही भेंट लेनेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं। गाने और बशनेनी कलामें तरपर रहकर आप वड़ी घोभा पाते हैं। आउसो प्रणास है।। ८८।।

नमी ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वलप्रमयनाय च । कालनायाय कल्याय क्षयायोपस्याय च ॥ ८९॥

आप अवस्थामें सबसे ज्वेद और गुणोंमें भी सन्हे भेड़ हैं। आपने वल नामक दैत्यको इन्द्ररूपसे मय दाना या। आप कालके भी नियन्ता और चर्वग्रक्तिमान् हैं। महान्वय और अवान्तर-प्रलय भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है।

भीमदुरदुभिहासाय भीमवतध्यय च । उम्राय च नमो नित्यं नमोऽस्तु दशबाहवे ॥ ९०॥

प्रमो । जापका अदृहास भयंकर शन्द करनेशानी दुन्दुभिके समान जान पकता है। आप भीपण त्रनको धन्म करनेवाले हैं। दस मुजाओंसे मुशोभित होनेवाले उपस्पत्रपति आपको भेरा नित्य बारंबार नमस्कर है॥ ९०॥ नमः कपालहस्ताय चितिमस्प्रियाय च । विभीषणाय भीष्माय भीमत्रतधराय च ॥ ९१ ॥

आपके हायमें कपाल है। चिताका मस्म आपको बहुत प्रिय है। आप चबको भयमीत करनेवाले और स्वयं निर्भय हैं तथा शस-दस आदि तीक्षण व्रतीको धारण करते हैं। आप-को नमस्कार है॥ ९१॥

नमो विकृतवक्त्राय खङ्गजिङ्काय दृष्ट्रिणे। पक्ताममांसञ्जन्धाय तुम्वीवीणाप्रियाय च॥९२॥

आपका मुख विकृत है । जिक्का खड़के समान है। आपका मुख दार्जिंछ प्रशोभित होता है । आप कच्चे-पक्के फर्लिके गुद्देके लिये खमायमान रहते हैं । तुम्बी और बीणा आपको विकाय प्रिय हैं । आपको प्रणाम है ॥ ९२ ॥

नमो चुषाय मृष्याय गोवृषाय चृषाय च । कटंकटाय दण्डाय समः पचपचाय च ॥ ९३॥

आप इप ( इष्टिक्तों ), वृष्य ( वर्मकी वृद्धि करने-वालें ), गोवुष ( नन्दी ) और वृष ( धर्म ) आदि नामिते प्रतिद हैं । कटंकट ( नित्य गतिवाल ), दण्ड ( व्यातक) और पचपच ( चम्पूर्ण भूतोंको पचानेवाला काल ) भी आपके ही नाम हैं । आपको नमस्कार है ॥ १३॥

ममः सर्ववरिष्ठाय वराय वरदाय च। वरमाल्यनन्धवस्त्राय वरातिवरदे नमः॥ ९४॥

आप चवते श्रेष्ठ वरस्वरूप और वरदाता है। उत्तम वस्त्रः मास्य और गम्ब धारण करते हैं तथा मकको ह्च्छा-चुदार एवं उससे भी अधिक वर देनेबाले हैं। आपको प्रणाम है॥ ९४॥

नमो रकविरकाय भावनायासमाछिने। सम्भिन्नाय विभिन्नाय छायायातपनाय च ॥ ९५॥

रामी और विरागी—दोनों जिनके स्वरूप हैं। जो ध्यान-परायणः बहासकी माला धारण करनेयां कारणस्त्रत सबमें व्यास और कार्यरूपते पृथक् पृथक् दिखायी देनेवां हैं तथा जो सम्पूर्ण कार्यरूगे छाया और चूप प्रदान करते हैं। उन मगवान् शकरको नमस्कार है। १५ ॥

अधोरधोरस्याय धोरधोरतराय स्व। नमः शिवाय शान्ताय समः शान्ततमाय स्व॥ ९६॥

जो जबोर, घोर और घोरते मी घोरतर रूप घारण करनेवाले हैं तथा जो क्षित्र, चान्त एव परमहान्तरूप हैं। उन भगवान चकरको मेरा बारवार नमस्कार है॥ ९६॥ एकपाह्महोनेत्राय एकशिर्णे नमीऽस्तु ते। स्द्राय श्चरुक्वश्चय संविभागप्रियाय स्न॥९७॥

एक पादा अनेक नेत्र और एक ससक्तवाले आपको प्रणाम है। भक्तीकी दी हुई छोटी सेन्छोटी बस्तुके छिने भी ळाळायित रहनेबाले और उसके बदकेमें उन्हें अपार धन-राश्चि बाँट देनेकी रुचि रखनेवाले आप भगवान् रुद्रको समस्कार है ॥ ९७ ॥

पञ्चालाय सिताङ्गाय नमः शमशमाय च । नमश्चण्डिकयण्टाय घण्टायाघण्टघण्टिने ॥ ९८॥

बो इन विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगरा गौरवर्णके इारीरबाले तथा नदा शान्तरूपसे रहनेवाले हैं। जिनकी घण्टा-च्विन श्रमुओंको मयमीत कर देती है तथा जो स्वय ही घण्टानाद और अनाहतत्वनिक रूपमें अवणगोचर होते हैं उन महेश्वरको प्रणाम है।। ९८।।

सहस्राभातघण्टाय घण्टामाळाप्रियाय च । प्राणघण्टाय गन्धाय नमः कळकळाय च ॥ ९९ ॥

जिनके मन्दिरमें छगे हुए घण्टोंको सहसीं शादमी बजाते हैं, घण्टोंकी माळा जिन्हें प्रिय है, जिनके प्राण ही घण्टाके समानव्यति करते हैं, जो गत्य और कोळाइळरूप हैं, उन मनवान् शिवको नमस्कार है ॥ ९९॥

हुंहुंहुंकारपाराय हुंहुंकारप्रियाय च। नमः द्यमदामे नित्यं गिरिन्नुक्षालयाय च॥१००॥

आप हूं (क्रोघ), हूं (हिंकार), हूं (आकाश, सूर्यं और ईश्वर)—इन सबसे परे विध्यसान शान्तस्वरूप परमझ हैं, ग्हूं, हुं करना आपको प्रिय लगता है, आप शान्त रहों) शन्त रहों) ऐसा कहकर सदा सबको आधासन देनेवाले हैं स्था पबंदींपर और हुझेंके नीचे निवास करते हैं। आपको प्रणाम है ॥ १००॥

गर्भमांसस्गालाय तारकाय तराय छ । नमो यद्याय यजिने हुताय प्रहुताय च ॥१०१॥

आप फलके भीतरके गुहेरूप मावके प्रलोभी श्रामाङ रूप हैं। आप ही सबको तारनेवाले तथा तरण-तारणके सावन हैं। आप ही यज्ञ और आप ही यज्ञमान हैं। आप ही हुत (हवन) और आप ही प्रहुत (अन्नि) हैं। आपको नमस्कार है।। १०१।।

यश्रवाहाय दान्ताय तप्यायातपनाय च । नमस्तदाय तट्याय तटानां पतये नमः॥१०२॥

आप ही यजने निर्वाहक अयना उछे सन देवताओंतक पहुँचानेवाले अग्निदेव हैं। आप मन और हन्त्रियोंको क्योंने रखनेवाले हैं। आप ही मक्तींका कह देखकर संतप्त होनेवाले तथा धनुर्जीको संताप देनेवाले हैं। आप ही तट हैं। आप ही तटबर्ती नदी आदि हैं तथा आप ही तटोंके पालक हैं। आपको नमस्कार है॥ १०२॥

अञ्चरायाञ्चपतये नमस्त्यन्नभुजे तथा। नमः सहस्रद्वार्षिय सहस्रचरणाय च॥१०३॥ आप ही अन्मदाता, अन्तपति और अन्मके मोका हैं। आपके सहर्तो मस्तक और सहर्त्तो चरण हैं। आपको चारंबार प्रणाम है।। १०३॥

सहस्रोधतरपूलाय सहस्रमयनाय च । नमो याहार्कवर्णाय चाहरूपधराय च ॥१०४॥

आप अपने बहुतों हार्योमें चहुतों ग्रुक लिये रहते हैं। आपके बहुतों नेत्र हैं। आपकी अञ्चकालि प्रातःकाळीन मूर्यके समान देशीयमान है। आप नाळकर प्रधारण करनेवाळे हैं। आपको नमस्कार हैं। १०४॥

वालानुचरगोप्ताय वालकीडनकाय च । नमो बुद्धाय जुन्धाय भुन्धाय श्रोधणाय च ॥१०५॥

आप आकुणारपरे संगी-ताथी बालकोंके रक्षक तथा बालकोंके साथ फेल करनेवाले हैं। आप सबकी अपेडा इद हैं। मिक्त और प्रेमके कोनी हैं। हुएंके पापाचारसे खुब्ब हो उठते हैं और दुराचारियोंको क्षोपमें बालनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। १०५॥

तरद्वाद्भितकेशाय युञ्जकेशाय वै ममः। ममः पदकर्मनुष्टाय त्रिकर्मनिरताय च ॥१०६॥

आपके केद्य गञ्जाके तरहाँके श्राह्मत तथा शुक्क तथान हैं। आपको नमस्कार है। आर ब्राह्मणोकेष्ठः कर्म-अध्ययन-अध्यापनः यकन-याजन तथा दान और प्रतिग्रह्में संदुष्ट रहते हैं। स्त्रयं यजनः अध्ययन और दानरूप तीन कर्मोम ही तत्तर रहते हैं। आपको मेरा प्रणाम है।। १०६।। चर्णाश्रमाणां विधिवत् पृथक्तर्मनिव्यत्तिने। नमो घुष्याय घोषाय नमः कळकळाय च ॥१०७॥

आप वर्ण और आअमंकि भिन्न-भिन्न कर्मोका विधिवत् विमाग करनेवाले। जानीय मन्त्ररूप, घोपस्करप्रतम्म कोला-हलमय हैं। आपको वारंवार नमस्कार है। १०७॥ इनेतिपङ्गलनेनाय छुप्पारकेंक्षणाय च। मागभद्राय दण्डाय स्फोटनाय छुट्याय च॥१०८॥

आपके नेत्र श्वेत और पिकुलवर्णके हैं। काले और लाल रंगके हैं। आप प्राणवाद्य (श्वास ) को जीवनेवाले। रण्ड (आधुव ) रुप। ब्रह्माण्डस्पी घटको फोइनेवाले तथा कृत्य-धारियारी हैं। आपको नमस्कार है॥ १०८॥ धर्मकामार्थमोक्षराणां कथनीयकथाय था। सांस्थाय सांस्थमुख्याय सांस्थयोगप्रवर्तिन ॥१०९॥

धर्म, अर्थ, काम तथा मोल देनेके विषयमें आपकी कीर्तिकया वर्णन करनेके योग्य है। आग सांव्यव्यस्प, सांव्ययोगियोंमें प्रधान तथा वांव्यवालको प्रवृत्त करनेवाले हैं। आपको प्रणाम है॥ १०९॥

नमो रध्यविरध्याय चतुष्पशस्थाय च।

कृष्णाजिनोत्तर्पयाय व्यालयकोषयीतिन ॥११०१ आत्र स्थार देवहर तथा दिना स्यहे भी पून्ते हुने बल, अस्ति, तायु तथा आहाय-इन नामें मार्थे स्थार गति है। आप काले मृगवर्षनी हुन्हें हुने भीति अवनेन्द्रेत तथा तर्पमय वशेषतीन भाग्य स्थानेकार है। जार्थ

मणाम है || ३३० ||

ईशान चञ्चसंघात हरिकेश नमोऽस्तु ते। व्यम्बकाम्बिकनायाय व्यकाव्यक्त नमोऽस्तु ते॥१११॥

इंगान ! आपका गरीर वजने समान रहार है। इरिकेश ! आपको नमस्त्रार है। व्यक्तप्रकानकर परमेकर! आर विनेत्रधारी तथा अभिवतके स्वामी है। आरो नमस्त्रार है॥ १११॥

काम कामइ कामझ तमात्रसविचारिणे। सर्वे सर्वेद सर्वेझ संच्याराग नमोऽस्तु ते १११२॥

आप कामस्वरुष, कामनाओंको पूर्व रत्नेवारे, हावदेवरे बाद्यक तृत और अनुसना विचार करनेवारे, एवंदरूर, सब कुळ देनेवाले, सबके संहारक और संस्थानाक स्थान रव बाले हैं। आपको प्रणाम है।। ११२॥

महायल महावाही महासन्त्र महायुते। महामेघचयप्रस्य महाकाल नमोऽस्तु ते ॥११३॥

महावल | महावाहो | महाक्त | महावुदै | आर मरान् मेचोंकी घटाके समान रंगवाले महाकालसकर हैं। आरको नमस्कार है ॥ ११२ ॥

स्यूल जीर्णोङ्ग जटिले बल्कलाजिनधारिणे। दीतस्योद्रिजटिले चल्कलाजिनवासंस्य। सहस्रस्यर्थमतिम वर्गोनित्य नमोऽस्तु त ॥११४॥

भारका श्रीविमह स्कूल और श्रीम है। भार जज्ञवरी है। वस्त्रक और मुगवर्च चारण करने हैं। देवीन्यनन सूर्य और अग्निके समान च्योतिर्मची ज्ञाने नुशोधित है। बस्त्रक और मुगवर्म ही आरके वज्ज है। आर महर्यों सूर्योंके समान मन्नाधमान और सदा वरशामें संज्यन रहेंन्द्रों है। आपको नमस्त्रार है। ११४॥

उन्मादन शतावर्त गहातोयार्टमूर्यत । चन्द्राचर्त युगावर्त मेघावर्न नमोऽस्तु ते ॥१९०।

आप जगत्को उन्माद (मोह) में डायनेवार्ट है। आपके मन्त्रकार गङ्गावीको सेक्डॉ वहर और मॅक्ट उटर्ट रहतीहैं। आपके केम क्या गङ्गानको मीत क्रेन्ट में भाग चन्द्रमाको सम्बद्धिके चक्रमें डायनेवार्च हैं। आप धें सुगीकी पुनराज्ञीच क्रानेवार्थ और मेपॉर्ट प्रकृत हैं। आपको नमस्त्रार है। ११९ ॥

त्वसन्मत्रभोका च अन्नत्रोऽप्रभुगव च।

भन्नस्रष्टा च पका च पक्तसुक्पवनोऽनलः ॥११६॥

आप ही अन्नः अन्नके मोक्ताः अन्नदाताः अन्नका गलन करनेवालेः अन्नखष्टाः पाचकः पक्वास्रमोजीः प्राप-वायु तथा जठरानकरूप हैं ॥ ११६॥

जरायुजाण्डजाश्चेष स्वेदजाश्च तथोझ्जाः। • त्वमेव देवदेवेश भूतप्रामश्चतुर्विधः॥११७॥

देवदेवेश्वर ! जरायुक्त, अण्डन, स्वेदन तथा उद्गिक-ये चार प्रकारके प्राणिसमूह आप ही है ॥ ११७ ॥

चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहर्ता तथैव च । त्वामाहुर्बस्वविदुषो ब्रह्म ब्रह्मविदां वर ॥११८॥

ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ! आप ही चराचर जीवोंकी स्रष्टि तया वहार फरनेवाले हैं। ब्रह्मजानी पुरुष आपहीको ब्रह्म कहते हैं॥ ११८॥

मनसः (परमा योनिः सं घायुज्योतिषां निधिः। ऋक्सामानि तथोद्वारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः ॥११९॥

वेदवादी विद्वान् आपको ही मनका परम कारणः आकाषः बाद्यः तेजकी निषिः ऋक् साम तथा ॐकार बताते हैं॥ १९९॥ हायिहायिह्नवाहायिहाबुहायि तथासकृत्। गायन्ति त्यां सुरश्चेष्ठ सामगा शहाबादिनः ॥१२०॥

पुरभेष्ठ ! धामगान करनेवाले वेदवेचा पुरुष हा ३ विः विः हा ३ विः हु ३ वाः हा ३ विः हा ३ वुः हा ३ विः आदिका वारवार उचारण करके निरन्तर आपकी ही महिमाका गान करते हैं ।। १२० ॥ चजुमैयो ऋखायध्य स्वमाहतिसयस्तथा ।

पटेयसे स्तुतिभिञ्चेय वेदोपितिषदां गणैः ॥१२१॥
यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप श्री
हेविष्य हैं। वेदों और उपनिषदींके समूह अपनी स्तुतियाँद्वारा आपकी ही महिमाका प्रतिपादन करते हैं॥ १२१॥ आह्वाणाः क्षत्रिया वैद्याः सृद्धा चर्णावराक्ष्य ये। स्त्रमेव मेघसंवाक्ष्य विद्युत्स्तनितगर्जितः ॥१२२॥

आहाण, क्षत्रिय, वैदय, ख्रूष्ट तथा अन्त्यज्ञ—ये आपके ही स्वरूप हैं। मेबेंकी घटा, विजली, गर्जेमा और गङ्गाङ्गा-हट भी आप ही हैं॥ १२२॥

संवत्सरस्त्वमृतवो मासो मासार्धमेव च । युगं निमेषाः काष्टास्त्वं नक्षत्राणि प्रहाः कळाः ॥१२३॥

वनस्तर, शृद्धः मातः पद्यः युगः, निमेषः काद्याः नद्यनः ग्रहः और कछा भी आप ही हैं ॥ १२३ ॥ वृक्षाणां ककुदोऽसि त्यं गिरीणांशिखराणि च । व्यान्नो मृगाणां पततां ताक्योंऽनन्तन्त्रः भोगिनाम्॥ १२४॥ वृक्षोंमे प्रधान वटगीपछ आदिः पर्वतीमें उनके शिखरः वन-जन्तुओंमें व्याघ्न, पश्चियोंमें गरुड तथा सर्पोमे अनन्त ज्ञाप ही हैं || १२४ ||

क्षीरोदो ह्युदर्धीनां च यन्त्राणां धतुरेव च । वज्रः प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेव च ॥१२५॥

समुद्रॉमें क्षीरसागर, यन्त्रों ( अब्हों ) मे बनुन, चलाये जानेवाले आयुषीमें वज्र और असेमें सत्य भी आप ही हैं ॥ त्वभेच द्वेच इच्छा च रागों मोहः क्षमाक्षमे । व्यवस्तायों भूतिलोंभः कामकीधौ जयाजयौ ॥१२६॥

आप ही ह्रेस, इच्छा, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, वैर्यं, छोम, काम, कोष, जब तथा पराजय हैं ॥ त्वं गदी त्वं दारी जापी खट्वाड़ी झर्डरी तथा। छेता मेत्ता प्रहर्ता त्वं नेता मन्ता पिता मतः ॥१२७॥

आप गदाः बाणः घनुषः खाटका अङ्ग तथा झर्झर नामक अञ्च धारण करनेवाळे हैं। आप छेदनः भेदन और प्रहार करनेवाळे हैं। स्त्यध्यर छे जानेवालेः ग्रमका मनन करनेवाळे तथा पिता माने गये हैं। १२७॥ दशळक्षणसंयुक्तो धर्मों दर्धः काम एव च।

दश्वस्थासंयुक्तो धर्मोऽष्येः काम एव च । गङ्गा समुद्राः सरितः पल्वलानि सर्रासि च ॥१२८॥ छता बल्यस्तृणोषप्यः पश्चो मृगपक्षिणः। द्रव्यकर्मसमारम्भः कालः पुण्पफलपदः॥१२९॥

दर छ्यणींवाळा धर्म तथा अर्थ और काम मी आप ही हैं। गङ्का, उग्रुङ, नदियाँ, गड़दे, ताळाव, छता, वस्की, तुण, ओषिंग, पद्म, मृग, पक्षी, द्रव्य और कसोंके आरम्म तथा पूळ और एळ देनेबाळा काळ भी आप ही हैं।।१२८-१२९।। आदिखान्तक्ष देवामां गायञ्जींकार एव च। हरितो रोहितो नीळः ऋष्णो रक्तस्तथारुणः। कद्वुक्ष करिळक्षेच कपोतो भेचकस्तथा॥१३०॥

आप देवताओं के आदि और अन्त हैं। गायत्री-मन्त्र और ॲन्कार भी आप हो हैं। हरिता लोहिता नीला कृष्ण, रक्ता अरुण, कहुत कपिला कबूतरके समान तथा मेचक (व्याम मेचके समान )-ये दस प्रकारके रंग भी आपके ही स्वरूप हैं॥ १३०॥

अवर्णम्य सुवर्णम्य वर्णकारो घनोपमः। सुवर्णनामा च तथा सुवर्णमिय एव च ॥१३१॥

आप वर्षरित होनेके कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण-वाछे होनेचे पुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णोक निर्माता और मेवके समान हैं। आपके नाममें युन्दर वर्णों (अक्षरों) का उपयोग हुआ है, इसिंख्ये आप सुवर्णनामा हैं तथा आपको श्रेष्ठ वर्णे प्रिय है।। १३१॥

त्विमन्द्रश्च यमञ्जैव वरुणो धनदोऽनलः। उपप्रविश्चित्रभातुः स्मभीतुर्भतिरेव च ॥१३२॥ आप दी इन्द्रः यमः बरणः कुवेरः अस्तिः सूर्यं-चन्द्रः का ग्रहणः चित्रमातु ( सूर्य )ः राहु और मातु हैं ॥१३२॥ होत्रं होता च होम्यं च हुतं चैव तथा प्रमुः। त्रिसौपणं तथा ब्रह्म यजुषां शतकद्रियम् ॥१३३॥

होत्र ( खुवा ), होता, हवतीय पदार्थ, हवत-किया तथा ( उत्तके कल देनेवाले ) परमेक्षर भी आप ही हैं। वेदकी त्रिमीयणं नामक श्रुतियोमें तथा थलुवेंदके शतरिष्टिंग-प्रकरणमें जो बहुत-ये वैदिक नाम हैं, वे तब आपहीके नाम हैं॥१३३॥ पिन्नेत्र च पिन्नाणां मङ्गलानां च मङ्गलम् । गिरिको हिंडुको नृक्षो जीनः पुद्गल एव च ॥१३४॥ प्राणः सत्त्वं रज्ञश्चेंव तमश्चाप्रमद्त्त्त्या। प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥१३५॥ उन्मेषश्च निमेषश्च ह्युतं जुम्भितमेव च। लोहितान्त्रीतां हिंपुकी व्या सहित्र।॥१३६॥

आप पविजोंके भी पवित्र और मङ्गलोंके भी मङ्गल है। आप ही गिरिक ( अचेतनको भी चेतन करनेवाले ), हिंदुक ( गमनागमन करनेवाले ), संसार-दृक्षः जीव, धरीर, प्राण, क्षत्व, रज, तम, अप्रमद ( स्रीरहित—कर्ष्येता ), प्राण, अपान, समान, उदान, ज्यान, उन्मेष, निमेष ( ऑल्लोंका खोलना-मींचना ), छींकना और जमाई लेना आदि चेष्टाएँ भी आप ही हैं। आपको अग्निसयी लाल रंगकी हिंध भीतर लिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान् हैं। स्मारोमा हरिसमशुक्षः धंकेशश्रात्वालः।

रोप्टॅ स्ट्रॅंके समान हैं। दांदी-मूछ कार्टी है। सिरके बाल कपरकी ओर उठे हुए हैं। आप चराचर-स्वरूप हैं। गाने-दवानेके तत्वको जाननेवाले हैं। गाना-वजाना आपको अधिक प्रिय है। । ११७॥

मत्स्यो जलचरो जाल्यो.१कलः केलिकलःकलिः । अकालश्चातिकालभ्चे दुष्कालः कालः प्व च ॥१३८॥

आप भत्स्य, जलवर और जालघारी घड़ियाल हैं। फिर भी अकल ( प्रन्धनते परे ) हैं। आप कैलिकलाने युक्त और कलहरूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्कालतया काल हैं॥ १३८॥

मृत्युः क्षुरस्य कृत्यश्च पक्षोऽपक्षक्षयंकरः। मेघकालो महादृष्ट्रः संवर्तकवलाहकः॥१३९॥

मृत्यु, श्चर (छेदन करनेका शक्त ), कृत्य (छेदन करने योग्य ), पक्ष ( मित्र ) तथा अपशः-सयंकर ( शत्रुपक्षका नाश करनेवाले ) भी आप ही हैं । आप मेवके समान काले, बड़ी-बडी दार्दोवाले और प्रलयकालीन मेघ हैं ॥ १२९ ॥ घण्टो ऽघण्टो घटी घण्टी च रुचेली मिलीमिली। ब्रह्मकाधिकमग्नीनां दण्डी सुण्डलिद्य स्टुष्क् ॥१४०॥

घण्ट ( प्रकाशवान् ), अपण्ट ( अस्पनः प्रसादकः ), घटी ( कर्मकळेषे युक्त करनेवाले ), घण्टी ( क्राटावन् ), चक्रचेळी ( जीवोके साथ क्रीडा करनेवाले ) तथा क्रिटीक्ट ( क्रारणरूपते खबमें व्याप्त )—ये सर आर ही हैं। हमा हैं ब्राइः अन्तियोके स्वरूप, दण्डी, मुण्ड तथा ( "दण्डारी है ), चतुर्युसञ्चतुर्वेदञ्चातुर्होत्रप्रवर्तकः । चातुर्युसञ्चतुर्वेदञ्चातुर्होत्रप्रवर्तकः थः ॥१४१॥

चार युग और चार वेद आरके ही स्वन्प है तथा चार प्रकारके होह कमेंकि प्रवर्तक आर ही हैं। आर चारों आरम्भे के नेता तथा चारों वणोंकी सृष्टि करनेवाले हैं॥ १४१॥ सदा चाक्षप्रियो धूर्तों गणाध्यक्षो गणाध्यक्ष

सदा बाक्षप्रियो धूर्तो गणाध्यक्षे गणाध्यक् । रक्तमाल्याम्बरधरो निस्त्रिगे गिरिकप्रियः ॥१४२॥

आप ही असप्रियः धूर्तं, गणाध्यक्ष और गणाधिर आदि नामाँचे प्रचिद्ध हैं। आप रक्त बल तया लाल धूलाँडी मारा पहनते हैं, पर्वतपर शयन करते और गेरुए बस्तवे प्रेम रखते हैं। १४२॥

द्गिल्पिकः शिल्पिनां श्रेष्टः सर्वशिल्पमवर्तकः । भगनेत्राद्धराध्यण्डः पूष्णो दन्तविनारानः ॥१४३॥

आप ही शिल्पयों में तबंश्रेष्ठ शिल्पी (भारीगर) तथा सर प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं। आप भगरेवतानी शाँरा भोड़नेके लिये अहुत्वा, चण्ड (आस्पत कीय करनेगांट) और पूषाके दांत नष्ट करनेवाले हैं॥ १४३॥

खाहा खधा वपद्कारो नमस्कारो नमो नमः । गृद्वतो गुद्यतपासारकसारकामयः ॥१४४॥

स्वाहाः स्वषाः वषट्ः नमन्त्रार और नमोनमः आदेषद आपके ही नाम हैं । आप गृद प्रतापतिः गृत तरशा प्रतेवारः सारकमन्त्र और ताराओंते मरे हुए आकाश है ॥ १४४ ॥

धाताविधाता संधाताविधाता घारणोऽधरः। व्रह्मा तपश्च सत्यं च व्रह्मवर्षमधातेषम्॥१४०॥ भूतातमा भूत्रुकृत्ते भूत्रभव्यभवोङ्गदः। भूभुवः स्वरितश्चेष ध्रुवो दान्तो महेश्वरः॥१४६॥

घाता (घारण करनेवाले ), विचाता (छष्टि क्रेन्वारे ), छंघाता ( जोड्नेवाले ), विघाता, घारण और राप ( आघाररहित ) मी आगड़ीके नाम हैं । आग मान उत्त-सत्य, महाचर्ये, आर्जव ( सरस्ता ), भृतात्मा ( मीन्यें आरमा ), भृतीं से छिष्ट करनेवाल, भृत ( नियान्य ), भृता, भविष्य और वर्तमानकी उत्तरिक्ते बराण, भृतें ह मुचलेंक, खर्लोंक, धुव ( स्विर ), रान्त ( रमनगीन ) और महेश्वर हैं ॥ १४५-१४६ ॥

दीक्षितोऽदीक्षितः धान्तो दुर्दान्तोऽदान्तनारानः। चन्द्रावर्तौ युगावर्तः संवर्तः सम्प्रवर्तकः ॥१४३३ दीक्षित ( यशकी दीक्षा हेनेवाहे ); अदीक्षितः हमावान्, दुर्दान्तः, उद्दण्ड प्राणियाँका नाग्य करनेवाहे, चन्द्रमाकी आद्वत्ति करनेवाहे ( मास ); युगोंकी आदृत्ति करनेवाहे ( कल्य ); स्वर्ते ( प्रत्य सिष्ट-स्वाहन करनेवाहे ) भी आप ही हैं ॥१४०॥ कामो विन्दुरणः स्यूक्तः कार्णिकारकाजभियः । नम्बस्युत्वो भीममुखः सुमुखो दुर्मुखोऽसुखः ॥१४८॥ सद्युनुखो वाहुमुखो रणेष्वनिम्मुखस्तथा । हिर्प्यनर्भः चाहुमुखो रणेष्वनिम्मुखस्तथा ।

आप ही काम, बिन्दु, अणु (स्ट्स ) और स्यूळरप हैं। आप कनेरके पूळकी माला अधिक पसद करते हैं। आप ही नन्दीमुख, भीममुख ( भयंकर मुखवाले ), ग्रुमुख, दुर्मुख, अमुख ( मुखरहित ), चतुर्मुख, बहुमुख तथा ग्रुद्धके समय श्रुका सहार करनेके कारण अग्निमुख (अधिके समान मुखवाले ) हैं। हिरण्यतमें ( ब्रह्मा ), श्रुक्ति (प्रधीके समान असङ्क ), महान् सर्पोंके स्वामी (शेषनाम ) और विराट् भी आप ही हैं। १४४८-१४९॥

सधर्महा महापाइवैद्याण्डचारो गणाधियः। पोतर्दो गोप्रतारक्ष गोवृषेश्वरवाहतः॥१५०॥ भैळोक्यगोप्ता गोजिन्दो गोमागोऽमागे पत्र च । भेळा स्थरक्ष स्थाणुक्ष निकासग्यक्ष पत्र च ॥१५१॥ दुवौरणो दुविषहो दुःसहो दुरविकासः। दुवैषी दुष्पकस्पक्ष दुविषो दुजेयो जयः॥१५२॥ शहाः शशाङ्कः शामनः शीलोरणक्षुक्रराधिकृत्।। साध्यो स्थाभयक्षेत्र स्थाधित स्थाधित च ॥१५३॥

आप अधमेंने नाशक, महापार्स, चण्डधार, गणाधिप, गोनर्द, गीनोंको आपिसिट बचानेवाले, नन्दीकी खवारी करनेवाले, नैकोन्यरक्षक, गोविन्द ( श्रीकृष्णरूप ), गोमार्ग ( हिन्द्रयोंके स्वालक ), अभार्ग ( हिन्द्रयोंके अगोचर ), श्रेष्ठ, स्थिर, खाणु, निष्कम्प, कण्य, दुर्वाण ( जिनका समना करना कठिन है, ऐसे ), दुर्विषह (असब्र नेपालले), दु.सह, दुर्लेहण, दुर्द्यार, दुर्ध्यक्ष, दुर्वाय, वय, श्राप ( श्रीमगामी ), श्रश्याङ्क ( चन्द्रमा ) तथा श्रमन ( यमराज ) हैं । सर्दी-वर्मी; छुषा, ब्दावस्या तथा मानस्विक चिन्ताको दूर करनेवाले भी आप हीहैं। आप ही आधि-व्याधि तथा उसे दूर करनेवाले हैं ॥ १९०~~१५६॥

मम यञ्चसुगन्याधो स्याधीनामागमो गमः । शिक्षण्डी पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकवनाळयः ॥१५४॥ दण्डधारस्त्र्यम्यकश्च उधदण्डोऽण्डनाशनः । विचानिनपाः सुरश्रेष्ठः सोमपास्त्वं महत्पतिः ॥१५५॥

े मेरे यज्ञरूपी मृगके बधिक तथा न्याधियोंको ठाने और 'मिन्नेनाले भी आप ही हैं। (कृष्णरूपर्मे) मसकपर शिखण्ड

(सोरपञ्च ) घारण करनेके कारण आप शिखण्डी हैं।
आप कमलके समान नेत्रींवाले, कमलके वनमें निवास करनेबाले, दण्ड घारण करनेवाले, त्र्यम्बक, उग्रदण्ड और
ब्रह्मण्डके संद्वारक है। विज्ञाप्तिको पी जानेवाले, देवश्रेष्ठ,
सोमरसका पान करनेवाले और महद्गणोंके
स्वामी हैं॥१९४-१५५॥

अमृतपास्त्वं जगन्नाथ देवदेव गणेश्वरः। विवाग्निपा सृत्युपाश्च क्षीरपाः सोमपास्तथा। मधुदञ्जुतानामप्रपास्त्वमेच तुषिताद्यपाः ॥१५६॥

देवाधिदेव ! जगन्नाथ ! आप अमृत पान करनेवाले और गणींके स्वामी हैं । विवाग्नि तथा मृत्युवे रक्षा करनेवाले और वूध एवं सोमरसका पान करनेवाले हैं । आप सुखते भ्रष्ट हुए जीवींके प्रधान रक्षक तथा द्विपतनामक देवतालेंकि आदिभूत ब्रह्माजीका भी पालन करनेवाले हैं ॥ १५६॥

हिरण्यरेताः पुरुषस्त्वमेष त्वं स्त्रीपुमांस्त्वंच नपुंसकं च । धालो युवा खाविरो जीर्णदंष्ट्र-स्त्वं नामेन्द्र शकस्त्वं विश्वक्रक्षित्रवक्षतां ॥१५७॥ विश्वकृद् विश्वकृतां चरेण्यस्त्वं विश्ववाहो विश्वक्रपस्तेजस्ता विश्वतोमुखः । चन्द्रादित्यी चक्षुषी ते हृद्यं च पितामहः ॥१५८॥

आप ही हिएण्येता (अपिन ), पुरुष (अन्तर्यामी) तया आप ही ह्यी, पुरुष और नपुंसक हैं। सालक-युवा और वह मी आप ही हैं। नानेश्वर । आप जीर्ण दाहाँवाले और हन्द्र हैं। आप विश्वकृत (जवत्त्के छंहारक)। विश्वकृत (प्रकार्यात)। विश्वकृत प्रकार्यात्वी। विश्वकृत प्रकार्यात्वी। विश्वकृत प्रकार्यात्वी। विश्वकृत विश्वकृत प्रकार्यात्वी। विश्वकृत विश

महोद्धिः सरस्रती वाग् वलमनलोऽ-निलः अहोरात्रं निमेषोन्मेवकर्म॥१५९॥

आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपको वाणी हैं। अभिन और बासु वस्त्र हैं तथा आपके नेत्रॉका खुलना और वंद होना ही दिन और रात्रि हैं॥ १५९॥

म ब्रह्मा न च गोविन्दः पौराणा श्चषयो न ते । माहात्म्यं वेदितुं शका यायातच्येन ते शिव ॥१६०॥

धिव ! आपके माहात्मको ठीकठीक जाननेमं ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं ॥ १६० ॥ या मूर्तथा सुस्क्रमास्ते न महां यान्ति दर्शनम् ॥ वाहि मां सततं रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम् ॥१६१॥ आपके जो मूध्म रूप हैं। वे इमलोगीकी दृष्टिंग नहीं आते । भगवन् ! जैसे पिता अपने औरस पुत्रकी रक्षा करता है। उसी तरह आप सर्वदा मेरी ग्ला करें ॥ १६१ ॥ रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानच नमोऽस्तु ते । भक्तानुकम्पी भगवान् भक्ताखाई सदा त्विय ॥१६२॥

अनय ! मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ; आप अवस्य मेरी रक्षा करें, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तै-पर दया करनेवाले भगवान् हैं और मैं सदाके लिये आपका मक्त हूँ॥ १६२॥

यः सहस्राण्यनेकानि पुंसामावृत्य दुर्दशः। तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स में गोप्तास्तु नित्यशः ॥१६३॥

जो इजारों मनुष्योंपर मायाका परदा डालकर सबके लिये दुर्वोच हो रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्रके समान कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैं, वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करे ॥ १६३॥

यं विनिद्रा जितश्वासाः सस्वस्थाः संयत्तेन्द्रियाः । ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥१६५॥

जो निद्राके वशीभृत न होकर प्राणीपर विजय पा चुके हैं और हन्द्रियोंको जीतकर सरवगुणमें स्थित हैं, ऐसे योगी-छोग ध्वानमे जित ध्योतिर्मय तत्त्वका साक्षान्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार है ॥ १६४ ॥ जिटिले दिण्डिने नित्यं लम्बोद्दरशरीरिणे । कमण्डलुनिषद्गाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥१६५॥

जो सदा जटा और दण्ड धारण किये रहते हैं। जिनका उदर और गरीर विशाल है तथा कमण्डल ही जिनके लिये तरकतका काम देता है। ऐसे ब्रह्माजीके रूपमे विराजमान भगवान् शिवको प्रणाम है॥ १६५॥

यस्य केरोपु जीमृता नद्यः सर्वोङ्गसंथिपु। कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्यै तोयात्मने नमः॥१६६॥

जिनके केशोंमें वादल, शरीरकी सिधवोंमें निद्यों और उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जलखरण परमात्माको नमस्कार है॥ सम्मक्य सर्वभूतानि युगान्ते पर्युपस्थिते। यः शेते जलमध्यस्यस्तं प्रपद्येऽम्बुशायिनम्॥१६७॥

जो प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सव प्राणियोंका वंहार करके एकार्णवके जलमें शयन करते हैं। उन जलशायी भगवान्की मैं शरण लेता हूं॥ १६७॥

प्रविदय चद्रनं राहोयः सोमं पिवते निश्चि। प्रसत्यर्के च सर्माउर्मृत्वा मां सोऽभिरक्षतु ॥१६८॥

जो रातमें राहुके मुखमें प्रवेश करके स्वयं चन्द्रमाके अमृतका पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर स्वयंपर प्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें ॥ १६८ ॥

ये चातुपतिता गर्भा यथा भागातुपासने । नमस्तेभ्यः सधा साहा भाग्तुवन्तु मुदन्तु ते ॥१०९०

ब्रह्माजीके बाद उत्सव होनेशारे जो देवता और रिन् बालककी मॉति यगर्मे अपने अपने भाग ग्रहण करते (१ उर्ग बमस्कार है। वे स्वाहा और स्वणा' के द्वारा अपने मन प्राप्त करके प्रस्तव हो॥ १६९॥

येऽङ्गुप्टमात्राः पुरुषा देहस्याः सर्वदेहिनाम्। रक्षन्तु तेहि मांनितर्वं नित्यं चाण्याययन्तु माम्॥१७०॥

जो अहुष्टमात्र जीवके रुपमं सम्पूर्ण टेह्शारियोंके मीतर विराजमान है। वे सदा मेरी रक्षा और दृद्धि वरें ॥ १७०॥ ये न रोदन्ति देहस्था देहिनो रोदयन्ति च। हुएँयन्ति न हुण्यन्ति नमस्तेभ्योऽस्तु नित्यक्षः॥१७१॥

जो देहके मीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहणारियोरी ही कलते है। स्वयं हंपित न होकर उन्हें ही हरित करते है। उन सब कटोंको में नित्य नमस्कार करता हूँ॥ १७१ ॥ ये नहीपु समुद्रेष्ठ पर्वतेष्ठ गुहासु च । युसमूलेष्ठ गोष्टिष्ठ कान्तारे गहनेष्ठ च ॥१७२॥ वतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु तटेषु च ॥१७२॥ वतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु तटेषु च ॥१७३॥ वरस्पथवरथशालासु जीणोंद्यानालयेषु च ॥१७३॥ येषु पञ्चसु भृतेषु दिशासु विदिशासु च ॥ वन्द्राक्रयोर्भध्यास्याया ये च चन्द्राक्रयोर्भध्यास्याया ये च चन्द्राक्रयोर्भध्यास्याया ये च चत्र्यास्याया ।१७४॥ रसातल्याता ये च च तर्स्म परं गताः।

नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षीकी जह, मोनाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हिलाला, प्रभ शाला, रथशाला, पुराने यगीचे, जील ग्रह, एकप्न, हिला, विदिशा, चन्द्रमा, सूर्य तथा उन-उनकी किरणोंम, रागत-प्रभे भी उससे भिन्न खानोंमें भी जो अधिशत देवताने न्यमं स्वान १, उन सबको सदा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्ता है। येपां न विद्यते संख्या प्रमाणं स्पमेव च । असंख्येयगुणा कड्रानमस्तेभ्योऽस्तु नित्यहा ॥१७६॥

जिनकी सख्याः प्रमाण और रूपकी मीमा नर्गरे निन्त गुणींकी गिनती नहीं हो सकतीः उन दहोंने में गड नमस्कार करता हूँ ॥ १७६॥

सर्वभूतकरो यसात् सर्वभूतपिर्दरः। सर्वभूतान्तरातमा च तेन त्वं न तिमन्त्रितः॥१७३१

आप सम्पूर्ण भूतीके जन्मदाता। गर्वः पास्त्र की संहारक हैं तथा आप ही समन प्राणितीके अन्यता हैं इसीलिय मेंने आपको प्रथम निमन्त्रण नहीं दिला ॥१७४ स्वमेल हील्यसे यसाद् यहीविविध्यक्तिणेः। स्वमेल कर्ता सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रतः॥१७८।

नाना प्रकारकी दक्षिणाओवाले यज्ञीद्वारा आपहीका यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता है, इसीछिये मैंने आपको अलग निमन्त्रण नहीं दिया ॥ १७८ ॥

अथवा मायया देव सूक्ष्मया तव मोहितः। एतसात् कारणाद वापि तेन त्वं न निमन्त्रितः॥१७९॥

अथवा देव । आपकी सक्ष्म मायांसे मैं मोहमे पड गया था। इस कारणसे भी मैंने आपको निमन्त्रण नहीं दिया ॥ प्रसीद मम भद्रं ते भव भावगतस्य मे। त्विय में हृदयं देव त्विय वुद्धिर्मनस्त्विय ॥१८०॥

भगवन भव | आपका भला हो। मैं मक्तिमावके साथ आपकी शरणमे आया हूँ। इसिलये अव मुझपर प्रसन्न होइये । मेरा हृदयः मेरी बुद्धि और मेरा मन तन आपमे समर्पित हैं॥ स्तत्वैवं स महादेवं विरराम प्रजापतिः। भगवानि सुर्पातः पुनर्वक्षमभाषत ॥१८१॥

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गये । तन मगवान् शिवने मी बहुत प्रसन होकर दक्षते कहा-॥ परितृष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन समत। वहुनात्र किमुक्तेन मत्समीपे भविष्यसि ॥१८२॥

 उत्तम नतका पालन करनेवाले दश्च । तुम्हारेदारा की हुई इस स्तुतिले में बहुत सतुष्ठ हूं । यहाँ अधिक क्या कहें। द्रम भेरे निकट निवास करोगे ॥ १८२ ॥

**अध्यमेघसहस्रस्य** वाजपेयशतस्य च । प्रजापते मत्प्रसादात् फलभागी भविष्यसि ॥१८३॥

ध्यजापते । मेरे प्रसादने तुम्हे एक हजार अश्वमेध तथा एक सौ वाजपेय यज्ञका फल मिलेगा? || १८३ || अथैनमत्रवीद् चाक्यं लोकस्याधिपतिर्भवः। आश्यासनकरं वाक्यं वाक्यविद्वाक्यसम्मतम्॥ १८४॥

तदनन्तर बाक्यविशारदः छोकनाथ मगवान् शिवने प्रजापतिको सान्सना देनेवाला युक्तियुक्त एवं उत्तम वचन कहा---|| १८४ ||

दक्ष दक्ष न कर्तेच्यो मन्युविंझमिमं प्रति। अहं यहहरस्तुभ्यं दृष्टमेतत् पुरातनम् ॥१८५॥

·दल ! दक्ष !इस यजमें जो विष्म डाला गया है, इसके लिये द्वम खेद न करना। मैंने पहले कल्पमें भी दुम्हारे यसका विष्वस किया था। यह घटना भी पूर्वकल्पके अनुसार ही हर है।। १८५॥

भूयश्च ते वरं द्श्वितं त्वं गृह्यीष्व सुवत। पसन्नवदनो भूत्वा तिविहैकमनाः ऋणु॥१८६॥

· धुनत ! मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम इसे स्वीकार करो और प्रसन्नवदन तथा एकाग्रचित्त होकर यहाँ मेरी यह वात सुनो ॥ १८६ ॥

अनुष्ठान किया था ( उससे भी उत्तम बत मैं तुम्हें बता रहा हूं)॥

करके देवताओ और दानवींने जिस विशाल एव दुष्कर तपका अपर्च सर्वतोभद्रं सर्वतोमखमन्ययम् । अञ्चेदेशाहसंयुक्तं गुढमप्राश्चितित्वम् ॥१८८॥ वर्णाधमकतैर्धमैविंपरीतं कचित्समम्। गतान्तैरध्यचसितमत्याश्रममिदं वतम मया पाशुपतं दक्ष शुभमुत्पादितं पुरा।

वेदात् षडङ्गाद्दधृत्य सांख्ययोगाच यक्तितः।

तपः सत्ततं विप्छं दृश्चरं देवदानवैः ॥१८७॥

पर्वकालमे षडञ्ज वेदः साख्ययोग और तर्कसे निश्चित

तस्य बीर्णस्य तत् सम्यक् फलं भवति पुष्कलम् ।

तबास्त ते महाभाग त्यज्यतां मानस्रो उदरः ॥१९०॥ व्ह्य ! मैने पूर्वकालमें एक ग्रुमकारक पाशुपत

नामक जतको प्रकट किया था। जो अपूर्व है। साघन और सिद्धि सभी अवस्थाओंमें सब प्रकारसे कल्याणकारी, सर्वतोमुखी ( समी वर्णों और आश्रमोक्रे अनुकृत ) तथा मोक्षका साधक होनेके कारण अविनाशी है। वर्षोतक पुण्यकर्म करने और यम नियम नामक दस साधनींको अभ्यासमें छानेसे उसकी उपलब्ध होती है। वह गृढ है। मूर्ख मनुष्य उसकी निन्दा करते हैं। वह समस्त वर्णधर्म और आश्रम-धर्मके अनुकृतः सम और किसी किसी अशमे विपरीत भी है। जिन्हें सिद्धान्तका शान है। उन्होंने इसे अपनानेका पूर्ण निश्चय कर छिया है। यह बत सभी आश्रमींसे बढकर है। इसके अनुष्ठानसे उत्तम एव प्रजुर फलकी प्राप्ति होती है। महामाग ! उस पाश्चपत वतके अनुष्ठानका फल तुम्हे प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिन्ताका परित्याग कर दो'॥ १८८---१९०॥ एचसुकत्वा महादेचः सपत्नीकः सहासुगः।

अदर्शनमनुप्राप्तो दक्षस्यामितविकमः॥१९१॥ दक्षते ऐसा कहकर पत्नी और पार्धदौसहित असिस

पराक्रमी महादेवजी वहीं अन्तर्गन हो गये ॥ १९१ ॥ दक्षप्रोक्तं स्तवमिमं कीर्तयेद् यः श्रुणोति वा । नाशुभं प्राप्तुयात् किंचिद् दीर्चमायुरवाप्तुयात्।१९२।

जो मनुष्य दक्षके द्वारा कहे हुए इस स्तोत्रका कीर्तन अथना अनण करेगा। उसे कोई अमङ्गल नहीं पास होगा। वह दीर्घ आयु प्राप्त करता है ॥ १९२ ॥ यया सर्वेषु देवेषु वरिष्ठो भगवाञ्चिवः। तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां ब्रह्मसम्मितः ॥१९३॥

**बैंसे मगवान् शिव सब देवताओं**में श्रेष्ट हैं, उसी प्रकार यह बेदतुल्य स्तोत्र सभी स्तुतियोमें श्रेष्ठ है ॥ १९३॥ यशोराज्यसुखैश्वर्यकामार्थधनकाङ्क्षिभः श्रोतन्यो भक्तिमास्थाय विद्याकामैश्च यस्ततः ॥१९४॥

म० स० ३— २, २०—

यगः राज्यः मुखः ऐश्वर्यः कामः अर्थः धन और विद्याकी इच्छा रखनेवाले पुरुपीको मक्तिमावका आश्रय छेकर युव-पूर्वक इस स्तोत्रका अवण करना चाहिये ॥ १९४ ॥ व्याधितो दुःखितो दीनश्चोरप्रस्तो भयादितः। राजकार्याभियको वा मुख्यते महतो भयात ॥१९५॥

रोगी, दुखी, दीन, चोरके हाथमें पड़ा हुआ, भवमीत तथा राजकार्यका अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्रका पाठ करनेले महान् भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ १९५ ॥ अनेनैव त देहेन गणानां समतां वजेता। तेजसा यशसा चैव युक्तो भवति निर्मेलः ॥१९६॥

इतना ही नहीं, वह इसी शरीरते भगवान् शिवके गणीं-की समानता प्राप्त कर छेता है तथा तेज और यहाते सम्पन्न होकर निर्मल हो जाता है ॥ १९६॥ न राक्षसाः पिशाचा वा न भूता न विनायकाः। विष्नं कुर्युर्गृहे तस्य यत्रायं पट्यते स्तवः ॥१९७॥

जिसके यहाँ इस स्तोत्रका पाठ होता है, उसके घरमें राक्षरः पिशाचः भूत और विनायक कभी कोई विष्न नहीं करते हैं ॥ १९७ ॥

श्रृणुयाच्चैव या नारी तक्क्का ब्रह्मचारिणी। पितृपक्षे भर्तृपक्षे पूज्या भवति देववत् ॥१९८॥

जो नारी भगवान् शहुरमें भक्तिमान रखकर बहाचर्यका पालन करती हुई इस स्तोत्रको सुनवी है। वह पितुकुल और पतिकलमें देवताके समान आदरणीय होती है।। १९८॥

शृषुयाद्यः स्तवं छत्स्तं कीर्तं यद्वा समाहितः। तस्य सर्वाणि कर्माणि सिद्धि गच्छन्यभीदणशाहण्हा

जो एकामचित्त होकर इस सम्पूर्ण स्तोनको गुनना स्यस पढता है। उसके सारे कार्य सदा ही सिद्ध होते रहते हैं॥ मनसा चिन्तितं यच यच वाचानुकीतितम्। सर्वे सम्पद्यते तस्य स्तवस्यास्यानकीर्ननात् ॥२००॥

वह मनसे जिस बस्तुके लिये चिन्तन करता है स्थान वाणींसे जिस मनोरथकी याचना करता है। उसना वह राग अमीष्ट इस स्तोत्रके वार-वार पाठसे सिद्ध हो जाता है ॥२००॥ देवस्य च ग्रहस्यापि देव्या नन्दीश्वरस्य च । वर्छि सुविहितं कृत्वा दमेन नियमेन च ॥२०१॥ ततस्त युक्ती गृहीयान्नामान्याञ् यथाकमम्। ईप्सिताहुँभते सोऽर्थान भोगान कामांश्रमानवः २०२ मृतध्य खर्गमाप्नोति तिर्यक्ष च न जायते। इत्याह भगवान् व्यासः पराशरसुतः प्रभुः॥२०३॥

मनुष्यको चाहिये कि वह इन्टियोंको नयमभ रहकर शौच-संतोप आदि नियमींका पालन करते हुए महारेवजी। कार्तिकेयः पार्वतीदेवी और नन्दिकेश्वरको विधिर्मक प्रजेनहार समर्पित करे, फिर एकाप्रवित्त होकर क्रमणः इन स्टम नार्मीका पाठ करे । ऐसा करनेसे मनुष्य शीम ही मनोवान्छित पदार्थी। भोगों और कामनाऑको प्राप्त वर लेता है तथा मृत्युके पखात स्वर्गमे जाता है । उसे पशु-पत्नी आदिरी योलेंगे जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार सर्वसमर्थ पराशसन्दन भगनान् व्यासजीने इस स्तोत्रका माहारम्य बतलाया है॥२०१-२०१॥

इति श्रीमहाभारते वान्तिपर्वणि मोक्षपर्मपर्वणि दक्षप्रोक्तवित्तहस्त्रनामस्तवे चतुरशीत्यविकदिवाततमोऽप्यायः॥ ३८४॥

इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमपर्वमें दशहारा कथित जिल्लाहरूनामस्तोत्रविषयः

दो सौ स्रोतसीका अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥

## पञ्चाजीत्यधिकद्विज्ञातत्तमोऽघ्यायः अध्यात्मज्ञानका और उसके फलका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

भध्यातमं नाम यदिवं पुरुषस्येह विद्यते। यद्ध्यातमं यतस्रीव तन्मे चृहि पितामह॥ १॥

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह । जास्त्रमें पुरुपके लिये जो यह अध्यात्मतत्त्व बताया गया है। वह अध्यात्म क्या है र और उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ! यह मुझे बताइये ॥ १ ॥

भीष्म उद्याच

सर्वेज्ञानं परं वुद्ध्या यनमां त्वमनुपृच्छिस । तद् व्याख्यास्यामि ते तात तस्य व्याख्यामिमां ऋणु॥२॥

भीष्मजीने कहा-तात ! तुम मुझसे जिस अध्यात्म-तत्त्वको पूछ रहे हो। वह बुद्धिके द्वारा सभी विपयोंका उत्तम शन प्रदान करनेवाला है । मैं तुमसे उसकी व्याख्या करूँगाः

तुम उस व्याख्याको ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ पृथिवी वायुराकाशमापी ज्योतिश्च पञ्चमम्। महासूतानि भृतानां सर्वेषां प्रभवाष्ययो ॥ ३॥ पृथ्यी, वायु, आकारा, जल और तेज—दे पाँच वहाः,न

समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके खान हैं ॥ ३ ॥ स तेपां गुणसंघातः शरीरं भरतर्पभ। सततं हि प्रलीयन्ते गुणास्ते प्रभवन्ति च ॥ ४ ॥ भरतश्रेष्ठ ! प्राणियोका वारीर उन्हों पाँची महार्<sup>त्ता</sup>

कार्यसमृह है। वे कार्यन्यमे परिणत भ्रतगण नदा नीन हीटे और प्रकट होते रहते हैं ॥ ४ ॥

ततः सृष्टानि भूतानि तानि यान्ति पुनः पुनः। महाभूतानि भूतेभ्य अर्मयः सागरे यथा। । जैसे महाभूत स्हम भृतींसे प्रकट होते और उन्हींमें छम-को प्राप्त होते हैं तथा जैसे लहरें समुद्रहें प्रकट होकर फिर उसीमें लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार परमात्मासे समक्ष प्राणी उत्पन्न होते और पुनः उसीमें लीन हो जाते हैं॥ ५॥ प्रसारियत्वेहाक्तानि कूमें संहरते यथा। सहद भृतानि भृतानामल्पीयांसि ख्ववीयसाम्॥ ६॥

कैरे कछुआ यहाँ अपने अल्लांको फैलकर फिर समेट देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंके शरीर आकाश आदि पाँच महाभूतोंट उत्पन्न होते और फिर उन्होंने खीन हो जाते हैं॥ आकाशात् खलु यो घोषः संघातस्तु महीगुणः। श्रायोः प्राणो रसस्त्वद्भयो सूर्य तेजस्त उच्यते॥ ७॥ श्रारीरमं जो शब्द होता है। यह आकाशका गुण है। यह

शरास्त जा शब्द हाता हा नह जाननवाना गुण है। पह ह्यूक शरीर पृथ्वीका गुण या कार्य है। प्राण बायुका, रस जलका तथा रूप तेजका गुण बताया जाता है।। ७।। हत्येतास्मयमेवेतत् सर्वं स्थावरजङ्गसम्। प्रक्रये च तसभ्येति तस्मादुहिश्यते पुनाः॥ ८॥

इस प्रकार यह समस्त खावर शङ्गम शरीर पञ्चभूतमय ही है। प्रख्यकालमें यह परमालामें ही लीन होता है और सिक्षेके आरम्भमें पुनः उन्होंने प्रकट हो बाता है ॥ ८ ॥ महाभूतानि पञ्चैव सर्वभूतेषु भूतकृत् । विषयान् करुपयामास यसिन् यस्तुपश्चित ॥ ९ ॥

धम्पूर्णं भृतीकी छृष्टि करनेवाले ईश्वरने धमस्त प्राणियोंमें पञ्चमदाभूतीका ही विभागपूर्वक धमावेश किया है। तेहके भीतर जिल भूतके खित होनेसे मनुष्य जो कार्व देखता है। वह बताता हुँ। छुनो ॥ ९॥

शब्दश्रोत्रे तथा कानि त्रयमाकाशयोनिकम्। रसः स्नेद्दश्च जिह्नाच अपामेते गुणाः स्मृताः॥ १०॥

शन्दः ओनेन्द्रिय और सम्पूर्ण छिद्र-ये तीन आकाशके कार्य हैं। रल, स्तेह तथा जिह्ना-ये तीनों जलके शुण या कार्य माने गये हैं॥ १०॥

रूपं चक्षुर्विपाकश्च त्रिविधं ज्योतिहरूयते। व्रेयं व्राणं शरीरं च पते सूमिगुणाः स्मृताः ॥ ११ ॥

रूपः नेत्र और परिपान-इन तीन गुणींके रूपमें तेजकी ही स्थिति बतायी जाती है । गन्धः आण तथा शरीर-ये तीनी मुसिके गुण माने गये हैं ॥ ११ ॥

प्राणः स्पर्धेश्च चेष्ठा च वायोरेते गुणाः स्मृताः । इति सर्वगुणाः गुजन स्यास्थाताः पाञ्चभौतिकाः॥ १२॥

प्राणः स्पर्ध और चेष्टा-ये दीनी बायुके गुण बताये गये हैं। राजन् । इस प्रकार मैंने समस्त पाञ्चमीतिक गुणोक्ती व्याख्या कर दी॥ १२॥

सत्त्वं रजस्तमः कालः कर्म बुद्धिश्च भारत । मनःषष्ठानि चैतेषु ईश्वरः समकल्पयत् ॥१३॥ भरतनन्दन ! ईश्वरने इन प्राणियोंके शरीरोंमें सन्त्र, रज, तस, काळ, कर्म, बुद्धि तथा मनसहित पॉर्चो शनेन्द्रियों-की कल्यना की है ॥ १३ ॥

यदूर्ध्वे पादतळयोरवाङ् मूर्ज्ञश्च पश्यसि । पत्तस्मिन्नेव कृतस्नेयं वर्तते बुद्धिरन्तरे ॥ १४ ॥

वैरोंके तल्जुजाँचे लेकर ऊपरको ओर और महाकरे नीचे-की ओर जितना भी चरीर है। इसके मीतर यह लुद्धि पूर्णेरूप-चे व्यास हो रही है ॥ १४॥

इन्द्रियाणि नरे पश्च षष्टं तु मन उच्यते । सप्तमीं चुन्दिमेचाहुः क्षेत्रकः पुनरष्टमः॥१५॥

सानवश्रारिमें पाँच शानेक्त्रियां और छठा मन वताया जाता है। बुद्धिको सातवां और क्षेत्रक्षको आठवां कहते हैं॥ इन्द्रियाणि च कतीं च विचेतव्यानि भागशः। तमः सन्त्रं रजश्चेष तेऽपि भाषास्त्रताश्रयाः॥१६॥

पॉच इन्द्रियों और जीवामा-इन सबको कार्य-विभागके अनुसार अख्य-अख्य समझना चाहिये। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तथा उनके सारिवक, राजस और तामस भाव जीवास्माके ही आश्रित हैं ॥ १६॥

चक्षुराळोचनायेव संशयं क्रवते मनः। धुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेत्रव उच्यते। तमः सत्त्वं रज्जश्चेति काळः कर्म च भारत ॥ १७॥ धुणैर्नेनीयते धुद्धिद्धीदिरेवेन्द्रियाणि च। मनःवद्यानि सर्वाणि दुद्धयभावे कुती गुणाः॥ १८॥

नेत्र आदि इन्द्रियाँ दर्शन आदि कार्योक िल्ये हैं।
मन संशय करता है और खुद्धि उस विषयका ठीक-ठीक
निश्चय करते के लिये हैं। क्षेत्रज्ञ (आत्मा) को साझी
बताया जाता है। भरतनन्दन ! स्वन्नः रज्ञः तमः काल और
कर्मे-इन पाँच गुणोद्दारा बुद्धि बार-बार विभिन्न विषयोंकी
ओर लें जायी जाती है। बुद्धि मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका
संचालन करती है। यदि बुद्धिन हो तो ये गुण-इन्द्रिय
आदि कैसे कोई कार्य कर सकते हैं। १७-१८॥

येन पदयति तच्छः श्रुण्वती श्रोत्रमुच्यते। जिन्नती भवति नाणं रस्तति रसना रस्नान् ॥ १९॥ स्पर्शनंस्पर्शतीस्पर्शान् बुद्धिविंकियतेऽस्कृत्। यदा प्रार्थयते किंचित् सदा भवति सामनः॥ २०॥

बुद्धि लिखके द्वारा देखती है, उस इन्द्रियका नाम दृष्टि या नेत्र है। वही अपने वृत्तिविद्योषके द्वारा जब दुनने लगादी है, तब ओत्र कहलाती है। गन्यको महण करते समय वह माण बन जाती है। रसारवादम करते समय रखना कहलाती है और स्पर्शोका अनुभव करते समय वही स्पर्शेन्द्रिय (त्वचा) नाम धारण करती है। इस प्रकार बुद्धि वार-वार विकृत होती है। जब वह कुछ प्रार्थना ( याचना ) करती है, तब मन बन जाती है।। १९-२०॥ अधिष्टानानि बुद्धवा हि पृथगेतानि पञ्चधा । इन्द्रियाणीति तान्याहुस्तेषु हुप्रेषु दुप्यति ॥ २१॥

बुद्धिके ये जो पृथक-पृथक पाँच अधिष्ठान हैं। इन्हींको इन्द्रिय कहते हैं। इन इन्द्रियोंके वृपित होनेपर युद्धि भी दुपित हो जाती है।। २१।।

पुरुषे तिष्ठती बुद्धिस्त्रिप् भावेप वर्तते। कदाचिछभते प्रीतिं कदाचिदपि शोचति॥ २२॥ साक्षी आत्माके आश्रित रहनेवाली बुद्धि राजन और तामन तीन भावोमें ( जो सुख दुःख और मोह-

रूप हैं ) स्थित होती है, इसीलिये कमी (सत्त्वगुणका उद्रेक होनेपर ) उसे आनन्द प्राप्त होता है और कभी ( रजोगुणकी अविकता होनेपर ) वह दुःख-शोकका अनुभव करती है ॥ २२ ॥

न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि वर्तते। सेयं भावात्मिका भावांस्त्रीनेतान् परिवर्तते ॥ २३ ॥

कभी ( तमोगुणकी अधिकतासे मोहाच्छन्न होनेपर ) उसका न सुखरे सयोग होता है न दु:खरे ( वह निद्रा और आळस्य आदिमें मग्न रहती है ) । इस प्रकार यह मावात्मिका सदि इन तीन भागोंका अनुसरण करती है ॥ २३ ॥ सरितां सागरो भर्ता यथा घेळामिबोर्मिवान । इति भावगता बुद्धिभीचे मनसि वर्तते॥ २४॥

जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र उचाल तरंगींसे युक्त होनेपर मी अपनी तटभृमिका उछाडुन नहीं करता है। उसी प्रकार सास्विक आदि भावोसे यक्त ब्रद्धि तीनी गुणीका उल्लंबन नहीं करती। भावनामय मनमें ही चक्कर लगाती रहती है ॥ २४॥

रजस्तद्भावेनानुवर्तते । प्रवर्तमानं त प्रहर्षः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचिचता ॥ २५ ॥ कथंचिद्रपपद्यन्ते पुरुषे सान्विका गुणाः।

जब रजोगुणकी प्रवृत्ति होती है। तब बुद्धि राजसिक भावका अनुसरण करती है। यदि पुरुषमें किसी प्रकार अधिक हुएँ। प्रीतिः आनन्दः सुख और चित्तमें शान्ति जपलब्ध होतो ये सास्त्रिक गुण हैं॥ २५% ॥

परिवाहस्तथा शोकः संतापोऽपूर्तिरक्षमा॥ २६॥ लिकानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेत्वहेत्भिः।

जब शरीर या मनमें किसी कारणसे या अकारण ही दाह, शोक, सताप, अपूर्णता ( लोम-लिप्सा ) और असहन-शीलताके माव दिखायी देते ही तो उन्हें रजोगुणके चिह्न समझना चाहिये ॥ २६३ ॥

अविद्या रागमोहौ च प्रमादः स्तन्धता भयम्॥ २७॥ असमृद्धिस्तथा दैन्यं प्रमोहः स्वप्ततन्द्रता।

कथंचिद्रपदर्तन्ते विविधास्तामसा गुणाः॥२८।

यदि किसी प्रकार अविद्याः रागः मोदः प्रमादः सारः मयः दरिव्रताः दीनताः प्रमोह (मृच्छां )ः स्वनः निः। और आलस्य आदि दोप आ पेग्ते हैं। तो उन्हें तमें हुई ही विविद रूप जाने ॥ २७-२८॥

तत्र यतः भीतिसंयुक्तं काये मनसि ना भवेत् । वर्तते सास्विको भाव इत्यपेक्षेत तन् तथा॥ २९॥

ऐसी स्थितिमें शरीर अथवा मनके भीतर यदि को प्रसन्तताका भाव हो तो वह सात्विक भाव है, ऐस विचार करना चाहिये ॥ २९ ॥

यद् दुःखसंयुक्तमशीतिकरमातमनः। मनुत्तं रज इत्येत्र तदसंरभ्य चिन्तयेत्॥३०॥

जन अपने लिये अपसन्तताका हेत और दुःतपुक्त भार अनुभवमें आये। तब रजीगुणकी प्रवृत्ति हुई है। एंगा अपने मनमें विचार करे तथा वैवे किसी कार्यरा आरमा न करके उसकी ओरसे अपना ध्यान हटा ले॥ ३०॥ अय यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्।

अप्रतक्यमविद्येयं तमस्तद्वपधारयेतः ॥ ३१॥ इसी प्रकार गरीर या मनमें जो मोहयुक्त भाव अतिरंत या अविजातकपरे उपस्थित हो गया हो। उसके नियने

यही निश्चय करे कि यह तमोग्रुण है ॥ ३१ ॥ इति बुद्धिगतीः सर्वा व्याख्याता यावर्तारिह । पतद् चुद्घ्वा भवेद् बुद्धः किमन्यद् बुद्धलक्षणम् ॥१२॥

इस प्रकार बुद्धिकी जितनी अवसाएँ है। उनरी व्याख्या यहाँ कर दी गयी । यह सब जानकर मनुग्य ज्ञानी हो जाता है। इसके सिवा भानीका और क्या लक्षण हो सकता है ! ॥ ३२ ॥

विद्धि स्हमयोः। सत्त्वक्षेत्रद्ययोरेतदन्तरं स्वतेऽत्र गुणानेक एको न स्वते गुणान् ॥ ३३ ॥

बुद्धि और क्षेत्रज ( आत्मा )—ये दोनाँ स्थमतरा रै। इन दोनोंमें जो अन्तर है, उसे समझो । इनमेंसे एक अगाँ ( बुद्धि तो गुणोंकी सृष्टि करती है और दृष्टरा (आमा) गुणोंकी सृष्टि नहीं करता-केवल सालीमाउने देगता रहता है॥ ३३ ॥

पृथम्भूतौ प्रकृत्या तु सम्प्रयुक्ती च सर्वता। यथा मत्स्यो ऽङ्गिरन्यः स्यात्सम्प्रयुक्तोभवेत्तवा।३४।

वे दोनों बुद्धि और क्षेत्रम स्वमावतः एक दूमरेवे िन्न हैं, परंतु सदा परस्वर मिले हुए-मे प्रतीन होंने हैं। 🦥 मछली जलमे भिन्न है तो भी उसमे सदा मसुनः रहते हैं। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर भिन्न रोने हुए मी अभिन्न रहते हैं || ३४ ||

न गुणा विदुरात्मानं स गुणान् वेह सर्वतः। परिद्राय गुणानां तु संस्नाय मन्यते यथा॥३५३

सरव आदि गुण जड होनेके कारण आत्माको नहीं जानते। परतु आतमा चेतन है। इसलिये गुणोंको पूर्णरूपसे जानता है। वह गुणोंका साक्षी है तथापि मृढ मनुष्य उसे गुणींसे संक्रिष्ट या समुक्त समझते हैं ॥ ३५ ॥ आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणसर्गेण चेतना । सत्त्वमस्य स्जन्त्यन्ये गुणान् वेद फदाचन ॥ ३६॥

बुद्धि जब सत्वादि गुणोंकी सृष्टि करती है। उस समय जीवात्मा उसका आश्रय नहीं होता । अन्य गुणींकी रचना बुद्धि ही करती है और उन गुणींको जीव कभी जानता है ॥ स्जते हि गुणान सत्त्वं क्षेत्रज्ञः परिपद्यति । सम्प्रयोगस्तयोरेष सत्त्वक्षेत्रश्योर्भवः ॥ ३७ ॥

बुद्धि गुणींको उत्पन करती है और आत्मा केवल देखता हैं । बुद्धि और आत्माका यह सम्बन्ध अनादि है ॥ ३७ ॥ इन्द्रियेस्त प्रदीपार्थं क्रियते वृद्धिरन्तरा। निश्चक्षभिरजानद्विरिन्द्रियाणि प्रदीपचत् ॥ ३८॥

शानगक्तिरहित न जाननेवाली इन्द्रियाँ वस्तुओंको प्रकाशित करनेके लिये बुद्धिको बीचमें करती हैं। इन्द्रिमाँ तो बस्तुको प्रकट करनेमें दीपककी भाँति केवल सहायक हैं॥ पवंसभावमेवतत् तद् युद्ध्वा विहरेश्वरः। थशोचन्नप्रहृष्यंश्च स वै विगतमत्सरः॥ ३९॥

इस प्रकार 'आत्मा असग एवं निर्हेप हैं' इस बावको जानकर मनुष्य शोक, हुएं और द्वेषका परित्याग करके विचरण करे ॥ ३९॥ खभावसिद्धमेवैतद् यदिमान् स्जते गुणान्।

कर्णनाभिर्यथा सूत्रं विशेषास्तन्तुवद् गुणाः ॥ ४० ॥ जैसे मकडी जाटा बुनती है। उसी प्रकार बुद्धि गुणींकी दृष्टि करती है-यह स्तभाविद्ध है। अतएव गुणोंको नालेके धमान और बुद्धिको मकड़ीके समान जानना चाहिये ॥४०॥ प्रव्यक्ता न निवर्तन्ते प्रवृत्तिनौंपलस्यते। प्वमेके व्यवस्थन्ति निवृत्तिरिति चापरे ॥ ४१ ॥

वे गुण नष्ट होनेपर पुन- वापस नहीं आते; क्योंकि फिर उनकी प्रवृत्ति उपछन्ध नहीं होती। एक श्रेणीके विद्यानीका ऐसा ही निज्ञय है। दूसरी श्रेणीके लोग उन नष्ट हुए गुणी-की पुनरावृत्ति भी मानते हैं !! ४१ !!

इतीवं हृदयप्रनिथ युद्धिचिन्तामयं हृहम्। विमुच्य सुखमासीत विशोकरिछन्नसंशयः ॥ ४२ ॥

इस प्रकार बृद्धिकी चिन्तास्वरूप इस सुद्दढ हृदयप्रनिथ-को त्यामकर शोक और सशयसे रहित हो सुखपूर्वक रहना चाहिये ॥ ४२ ॥

ताम्येयुः मञ्युताः पृथ्वीं मोहपूर्णी नदीं नराः। यथा गाधमविद्वांसो वृद्धियोगमयं तथा॥ ४३॥

जलकी गहराईको न जाननेवाले मनुष्य जैसे नदीके तल-प्रदेशमें जाकर द्रःखका अनुमन करते हैं। उसी प्रकार बुद्धि-योग ( ज्ञान ) से अनभित्र सभी मनुष्य इस मोहपूर्ण विशाल संसारनदीमे पडकर क्लेश भोगते हैं ॥ ४३ ॥

नैव वाम्यन्ति विद्वांसः प्रवन्तः पारमम्भसः । अध्यातमवि<u>द्</u>षो धीरा हानं <u>त</u> परमं प्रवः॥ ४४॥

जो तैरनेकी कला जानते हैं, वे तैरकर अगाध जलसे पार हो आते हैं। उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता । उसी प्रकार अध्यात्मवत्त्वके काता धीर प्ररूप अनायास छंसार-सागरको पार कर जाते हैं । उनके लिये परम ज्ञान ही जहाज बन नाता है।। ४४ ॥

न भवति विदुषां महत्त्रयं यद्विदुपां सुमहद्भयं भवेत्। न हि गतिर्यधकास्ति कस्यचित

स**रुदुपदर्शयती**ह तुल्यताम् ॥ ४५ ॥ अञ्जानियोंको जिस सतारसे महान् भय बना रहता है। उठते शानियोंको वह गुरुतर भय तनिक भी नहीं प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुषोमेंसे किसीको भी अधिक या न्यून गति नहीं प्राप्त होती—चे सत्र समान गतिके भागी होते हैं। (सँकृद्धि-भावो होप ब्रह्मलोकः इत्यादि श्रृति यहाँ शानियोकी गतिकी समानता दिखाती है ॥ ४५ ॥

यत करोति वहदोषमेकत-स्तच दूपयति यत्पुरा कृतम्। तद्भयं करोत्यसौ यम द्रषयति यत् करोति च ॥ ४६॥

अज्ञानावस्थामें मनुष्य जो अनेक दोष्ठले युक्त कर्म करता है और वह पहलेके जो कर्म कर चुका है, उनके लिये शोक करता है । इसके सिमा अञानावस्थामें जो वह दूसरेके किये हुए अप्रिय कर्मको दोवरूपमें देखता है और राग आदि दीपके कारण स्वयं जो दूषित कर्म करता है, वह दोनों ही प्रकारका कार्य वह जान होनेके बाद नहीं करता है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमहाभारते वास्तिपर्वणि मोक्षधमैयर्वेणि पाञ्चभौतिके पञ्चाद्यीत्यधिकद्विशलतमोऽध्यायः॥ २८५ ॥ इस प्रकार ग्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोळ्यमीपर्वमें पाचमीतिक तस्वोंका वर्णनिविपयक दो सी पचासीनाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८५॥

### षडशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### समङ्गके द्वारा नारदजीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

शोकाद् दुःखाच मृत्योश्च त्रसन्ते प्राणिनः सदा । उभयं नो यथा न स्यात् तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरते पूछा—पितामह ! संशरके सभी प्राणी खरा शोक: दुःख और मृत्युसे डरते रहते हैं; अतः आप हमें ऐसा उपदेश हैं; निससे हमलोगोंको उन दोनोंका भय न रहे ॥१॥

भीष्म उवाच

स्रवाण्युदाहरम्तीममितिहासं पुरातनम् । नारदस्य च संवादं समङ्गस्य च भारत ॥ २ ॥

भीष्मजीने कहा—अरतनन्दन ! इस विषयमें विद्वान् पुरुष देवर्षि नारद और समङ्गके सवादरूप प्राचीन इतिहास-का जदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥

नारद उवाच

उरसेच प्रणमसे वाहुम्यां तरसीव च । सम्प्रहृष्टमना नित्यं विशोक इच छस्यसे ॥ ३ ॥

नारद्जीने पूछा—सम्जजी । दूखरे छोग तो विर द्वकाकर प्रणाम करते हैं। परंतु आप इदयते प्रणाम करते जान पड़ते हैं। माळ्म होता है। आप इव संवारवागरको अपनी इन दोनों भुजाजींठे ही तैरकर पार हो जायँगे। आपका मन नित्य प्रचन रहता है तथा आप खदा घोकशून्य-चे दिखायी देते हैं॥ १॥

उद्देगं न हि ते किंचित् सुस्क्षममि ठक्षये। नित्यतम इव स्वस्थो चालवद्य विचेष्टसे॥ ४॥

में आपके चित्तमें कमी कोई योदा-या मी उद्देग नहीं देख पाता हूँ। आप नित्य तुसकी मॉति अपने आपमे ही खित रहकर वालकींके समान चेष्टा करते हैं (इसका क्या कारण है !) ॥ ४ ॥

समङ्ग उवाच

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वमेतत् तु मानद्। तेषां तस्वानि जानामि ततो न विमना हाहुम् ॥ ५ ॥

समङ्गजीने कहा—दूषरींको सान देनेवाले देवर्षे । में भूतः वर्तमान और मिषण इन सबका स्वरूप तथा तत्व जानता हुँ: इसिलये मेरे मतमे कमी विचाद नहीं होता ॥५॥

उपक्रमानहं वेद पुनरेव फलोदयान्। लोके फलानि चित्राणि ततो न विमना हाहम्॥६॥

मुझे कमोंके आरम्भका तथा उनके फलोदयकालका मी ज्ञान है और लोकमें जो मॉति-मॉतिक कर्मफल प्राप्त होते हैं।

उनको भी मैं जानता हूँ; इचीलिये मेरे मनमें कभी हैद नहीं होता ॥ ६ ॥ अग्राध्यक्षात्रविष्ठास्त्र गतिसन्तस्त्र नारद ।

अगाधाधाप्रतिष्ठाश्च गतिमन्तश्च नारद् । अन्धा जडाश्च जीवन्ति पदयासानपिजीवतः ॥ ७ ॥

नारदजी ! देखियें) जैसे जगत्मे गम्भीर, अप्रतिष्टिन, प्रगतिशील, अन्धे और जह मनुष्य भी जीवित रहते हैं। इगी प्रकार हम भी जी रहे हैं ॥ ७ ॥

बिह्तिनेव जीवन्ति अरोगाङ्गा दिवौकसः। बळवन्तोऽवळाश्चेव तसादसान् सभाजय॥८॥

नीरोग शरीरवाले देवता, यलवान् और निर्वल धर्मी श्वारव्य विधानके अनुसार जीवन धारण करते हैं। अतः हम भी प्रारव्यपर ही अवलम्बित रहकर किती वर्मेंग आरम्भ नहीं करते हैं। इसिलये हमारे प्रति भी आप आदर हृदि रहें ( अकर्मण्य समझकर हमारा निरादर न करें ) ॥ ८॥ सहस्रिणोऽिप जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तया। शाकिम सान्ये जीवन्ति पश्यासानपि जीवतः॥ ९ ॥

जिनके पास हजारों रूपये हैं। वे भी जीते हैं। जिनके पाम सिकड़ों रूपयोंका संग्रह है। वे भी जीवन प्रारण हरते हैं। दूसरे लोग सागसे ही जीवन-निर्वाह करते हैं। उसी तरह हमें भी जीवित समझिये॥ ९ ॥

यदा न शोचेमहि किंतु तः स्याद् थर्मेण वा नारद कर्मणा या। कृतान्ववश्यानि यदा सुस्रानि

दुःखानि वा यन्न विवर्षयनि ॥ १०॥ नारदानी । जय अशान दूर हो जानेक कारण हम गोन ही नहीं करते हैं तो धर्म अथवा लैक्कि वर्मे हमात रचा प्रयोजन है । शारे सुख और दुःख कालके अधीन होनेके वास्य खणमञ्जूर हैं 3 अतः वे शानी पुरुषको पराभृत नहीं वर सन्ते हैं ॥

यस्मै प्राज्ञाः कथयन्ते मनुष्याः प्रज्ञामूलं होन्द्रियाणां प्रसादः । मुद्यन्ति शोचन्ति तथेन्द्रियणि प्रज्ञालाभो नास्ति मृद्देन्द्रियस्य ॥११॥ ज्ञानी पुरुष जिसके लिये कहा करते १, उन प्रपतः

हानी पुरुष जिसके लिये कहा करते हैं। उन मान जड़ है इन्द्रियोकी निर्मलता। जिस्सी इन्द्रियों मोह और दोन में मन्न हैं। उस मोहाज्छन इन्द्रियमाले पुरुपनो कनी प्रणन लाम नहीं मिल सकता॥ ११॥

मृदस्य दर्पः स पुनर्मोद्द एव मृदस्य नायं न परोऽस्ति लोकः। न होव दुःखानि सदा भवन्ति सुबस्य वा नित्यशो लाभ एव ॥ १२ ॥

मूढ मनुष्यको गर्व होता है। उसका वह गर्व मोहरूप ही है। मूढके लिये न तो यह लोक सुखद होता है और न परलोक ही । किसीको भी न तो सदा दुःख ही उठाने पड़ते हैं और न नित्य, निरन्तर मुखका ही लाम होता है ॥ १२ ॥

सम्परिचर्तमानं भ्रवात्मकं न मादशः संज्वरं जात् क्योत्। इप्रान भोगान नान्छधेत सर्वं वा न चिन्तयेद् दुःखमभ्यागतं वा ॥ १३॥

ससारके स्वरूपको परिवर्तित होता देख मेरे-जैसा मनुष्य कभी संताप नहीं करता है। अभीष्ट भोग अथवा सुखका भी अनुसरण नहीं करता तथा दुःख आ जाय तो उसके लिये चिन्तित नहीं होता ॥ १३ ॥

समाहितो न स्प्रह्मेत् परेषां नानागतं चाभिनन्देच लाभम् । म चापि हृष्येद् विपुलेऽर्थलाभे तथार्थनाशे च न वै विपीदेत् ॥ १४॥

सब प्रकारं उपरत महापुरुप दूसरोंने कुछ भी नहीं चाहता । मनिष्यमें होनेवाले अर्थलामका भी अभिनन्दन नहीं करता । बहत-सी सम्पत्ति पाकर हर्षित नहीं होता तथा धनका नाश हो जानेपर भी खेद नहीं करता ॥ १४ ॥

न चान्धवा न च वित्तं न कौन्धं न च श्रुतं न च मन्त्रा न वीर्यम् । द्वःखात् जातं सर्वे प्वोत्सहन्ते परत्र शीलेन त् यान्ति शान्तिम् ॥ १५॥

बन्धु-बान्धवः धनः उत्तम कुलः शास्त्राध्ययनः मन्त्र तथा राक्रम-ये सन-के-सन मिलकर भी किसीको दुःखसे जुटकारा हीं दिला सकते हैं । परलोकमें मनुष्य उत्तम स्वभावके जरण ही ज्ञान्ति पाते हैं ॥ १५ ॥

इति श्रीमहाभारते धान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि समङ्गनारदसवादे पद्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोक्षधर्मपर्वमें समङ्ग और नारदजीका संवादिविषयक

दो सौ कियासीनाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २८६॥

सप्ताशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

युचिष्ठिर उनाच व्रतस्वज्ञस्य शास्त्राणां सततं संशयात्मनः। अकृतव्यवसायस्य श्रेयो बृहि पितामह ॥ १ ॥ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद् विन्दते सुखम् । धृतिश्च दुःखत्यागश्चेत्युभयं तु सुखं नृप ॥ १६ ॥

जिसका चित्त योगयुक्त नहीं है। उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योगके विना कोई सुख नहीं पाता है। नरेश्वर! दुःखोंके सम्बन्धका त्याग और धैर्य-ये ही दोनों सखके कारण हैं ॥ १६ ॥

प्रियं हि हर्षज्ञननं हर्षे उत्सेकवर्धनः। उत्सेको नरकायैवतसात् तान् संत्यजाम्यहम् ॥१७॥

प्रिय वस्त हर्षजनक होती है । हर्ष अभिमानको बढ़ाता है और अभिमान नरकमें ही दुवानेवाला है। इसलिये मैं इन तीनोंका त्याग करता हूं ॥ १७ ॥

वताञ्जोकभयोत्सेकान मोहनान सखदःखयोः। पदयामि साक्षिवलोके देहसास्य विचेष्टनात् ॥ १८ ॥

शोक भय और अभिमान-ये प्राणियोंको सुख-दःखर्मे दाळकर मोहित करनेवाले हैं। इसलिये जवतक यह शरीर चेष्टा कर रहा है। तबतक में इन सबको साक्षीकी माँति देखता हूं ॥ अर्थकामी परित्यज्य विशोको विगतज्वरः। तष्णामोहीत संत्यज्य चरामि पृथिवीमिमाम ॥ १९॥

अर्थ और कामको त्यागकर एवं तुष्णा और मोहका चर्वया परिस्याग करके मैं शोक और वतापरे रहित हुआ इस पृथ्वीपर विचरता हैं ॥ १९॥ न च मत्योर्न चाधर्मात्र लोभाच कतश्चन ।

पीतामृतस्येवात्यन्तमिह वामुत्र च भयम् ॥ २०॥

बैसे अमृत पीनेवालेको मृत्युसे भय नहीं होता। उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोकमें मृत्युः अधर्मः लोम तया दूसरे किसीसे भी भय नहीं है ॥ २०॥ प्तद् ब्रह्मन् विज्ञानामि महत् कृत्वा तपोऽव्ययम ।

बहान ! मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है। अतः नारद्वी । शोककी परिस्थिति उपस्थित होकर मी मुझे ब्याऊल नहीं कर सकती ॥ २१॥

तेन नारद सम्प्राप्तो न मां शोकः प्रवाधते ॥ २१ ॥

नारदंजीका गालव मनिको श्रेयका उपदेश

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जो शास्त्रीके तत्त्वको नहीं जानता, जिसका मन सदा सशयमें ही पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है। उस

पुरुपका कल्याण कैसे हो सकता है १ यह मुझे वताइये ॥१॥

भीष्म उवाच

गुरुपूजा च सततं वृद्धानां पर्शुपासनम् । श्रवणं चैव शास्त्राणां कृटस्थं श्रेय उच्यते ॥ २ ॥

भीष्यजीते कहा—युधिष्ठिर ! सदा गुरुवानीकी पूजा वृद्ध पुरुवोकी सेवा और शास्त्रोंका अवल-ये तीन कल्याणके अमोध साधन बताये जाते हैं ॥ २॥

भजाष्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । गाळवस्य च संवादं देवर्षेर्नारदस्य च ॥ ३ ॥

इस विषयमें भी जानकर मनुष्य देवर्षि नारद और महर्षि गाळवके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं।। स्वाध्यमें समनुष्राप्तं नारदं देववर्चसम् । चीतमोहक्कमं विभं झानसः जितेन्द्रियः। श्रेयस्कामो यतात्मानं नारदं गाळवोऽप्रवीत ॥ ४ ॥

एक समयकी बात है, कहराणकी हच्छा रखनेवाले जिते-निद्रय गालव मुनिने अपने आश्रमपर पचारे हुए देवोपम तेजस्वी बासण, मोह और क्लान्तिसे रहित, जानानन्दसे परिपूर्ण एव मनको वश्में रखनेवाले देविष नारदलीसे इस प्रकार पूछा-॥ यै: कश्चित् सम्मतो लोके गुणेश्च पुरुषो मुने । भवत्यनपगान सर्वोस्तान गुणाह्यस्यामहे ॥ ५ ॥

'मुने [ संसारमें कोई भी पुरुष जिन गुणोंद्वारा सम्मानित होता है। उन समस्त गुणोंका में आपमें कभी अभाव नहीं ऐखता हूं ॥ ५ ॥

भवानेवंविधोऽस्माकं संशयं छेतुमहैति। अमृदक्षिरमूदानां लोकतस्यमजानताम्॥६॥

क्लोक-तस्वके ज्ञानसे सून्य और चिरकाल्से अज्ञानमें पड़े हुए इम-जैसे लोगोके संशयका निवारण सर्वगुणसम्पन आप-जैसा ज्ञानी महात्मा ही कर सकता है ॥ ६ ॥

ह्याने ह्येवं प्रवृत्तिः स्यात् कार्याणामविशेषतः । यत् कार्यं न स्यवस्यामस्तद् भवान् वकुमहैति ॥ ७ ॥

्मुने! बाह्रोंमें बहुतन्ते कर्तव्यकर्म वताये गये हैं। उनमें अमुक कर्मके इस प्रकार करनेते जानमार्गमें प्रवृत्ति हो सकती है। इसका विजेषरूपसे हमें निश्चय नहीं हो पाता है। अतः हमारे लिये जो कर्तव्य हो और जिसका निर्धारण हम न कर पाते हों। उसे आप ही हमें बतानेकी कृषा करें।। ७ ।।

भगवन्नाश्रमाः सर्वे पृथगाचारद्दिानः। इदं श्रेय इदं श्रेय इति सर्वे प्रवेधिताः॥ ८॥

भंगवन् ! सभी आश्रमींबाले पृथक्-पृथक् आन्वारका दर्शन कराते हैं तथा प्यह श्रेष्ठ हैं। यह श्रेष्ठ हैं। ऐसा उपदेश देते हुए वे ( अपने ही सिद्धान्तींकी श्रेष्ठताका मित्रपदन करते हैं

और ) सभी मनुष्यां जी दृद्धिमं यही त्रात जना हेते - ए८, तांस्तु विप्रस्थिताम् स्प्रु शास्त्रैःशास्माभिमन्तिनः। खशास्त्रैः परितुधाश्च श्रेयो नोपलभागेत्॥ ९ ।

भीजनके मनमें वह बात बैठ गयी है। उन भारों उन आर्खोंके उपदेशके अनुसार नाना प्रकारने भाजार मारे बख्दे और अपने-अपने शालोंका अभिनन्दन मारे देसका बैसे हम अग्नी मान्यतामें संतुष्ट हैं। बैसे ही उन्हें भी मंद्रा पाकर हमारे मनमें संघय उत्पन्न हो गया है। हम बह डॉम ठीक निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि परम कन्यागरी प्रातेग सर्वश्रेष्ठ उत्पाय क्या है हैं॥ ९॥

शास्त्रं यदि भवेदेकं श्रेयो व्यक्तं भवेत् तदा । शास्त्रेश्च वहुभिर्भूयः श्रेयो गुह्यं प्रवेशितम् ॥ १०॥

्यदि गास्त्र एक होता तो श्रेयकी प्राप्तिका उत्ताव भी एक ही होनेके कारण वह स्वष्टरूपने तमझमें था जाता वायु बहुतन्ये शास्त्रीने नाना प्रकारते वर्णन उत्तरे नेपरते गुर अवस्थाने पहुँचा दिया है—उसे अवस्त गुरु वना जाना है ॥

एतस्मात् कारणाच्छ्रेयः कलिलं प्रतिभाति मे । व्रवीतु भगवांस्तन्मे उपसन्नोऽस्म्यर्धाहि भोः॥ ११॥

्हस कारणसे मुझे श्रेयका म्बल्प सगयाच्यत जान पहता है । भगवन् । अब आप ही मुझे उसकाउपदेश दें।भैशादरी श्ररणमें आया हूँ) आप मुझ शिष्यको श्रेयोमार्गदा दें।य रगर्ने।

नारद उवाब

आश्रमास्तात चत्वारो यथासंक्रिताः पृथक् । तान् सर्वाननुपद्य त्वं समाधित्येति गाळव॥ १२॥

नारव्दतीने कहा—तात ! आश्रम चार दं और प्राणी में उनकी प्रथक्-पृथक् व्यवस्या की गयी रे । गाव्य ! तृर जानका आश्रय स्कर उन स्थको ययार्थकरने जातो ॥ ११॥

तेपां तेपां तथा हि त्वमाधमाणां ततस्ततः। नानारूपगुणोदेशं पश्य विम स्थितं पृथक्॥१३॥

विप्रवर । उन-उन आश्रमों के जो नाना प्रशास गुनम्बर धर्म यताये गये हैं। उनकी धृष क्-रूथक् स्तित है। १० २ १ को दुम देखो और समझो ॥ १३॥

न यान्ति चैव ते सम्यगभिष्रतमसंशयम्। अन्येऽपद्दयंस्तथा सम्यगाश्रमाणांपरां गनिम् ॥१४॥

जो साबारण मनुष्य हैं, वे उन आ स्तित वामितः अभिप्रायको अलीमोति सराबरित नहीं चन गो कि उत्ते भिन्न जो तत्का हैं, वे इन अहममिक वरमनचरो हो र ही समझते हैं ॥ १४॥

यत् तुनिश्रेयसं सम्यक्तचेवासंशयान्यकम् ॥ १५॥ अनुमहं च मित्राणाममित्राणां च निष्रदम् । संग्रहं च त्रिवर्गस्य श्रेय आहुर्मनीविणः॥१६॥

जो अच्छी तरह कस्याग करनेवाला साधन होता है। वह सर्वया सध्यपहित होता है। सुद्धरोंपर अनुमह करता। धनुभाव रखनेवाले दुधेंको दण्ड देना तथा धर्म, अर्थ और कामका सम्रह करना-इसे मनीथी पुरुष श्रेय कहते हैं॥ १५-१६॥ निवृत्तिः कर्मणः पापात् सततं पुण्यद्गीलता। सद्भिश्च समुद्दाचारः श्रेय पतदसंद्रायम्॥ १७॥

पापकमंते दूर रहना, निरन्तर पुण्यकर्मोमें छो रहना और सत्पृक्षोके साथ रहकर सदानारका ठीकन्टीक पाठन करना-वह सश्चरिहत कल्याणका मार्ग है ॥ १७ ॥ मार्देचं सर्वभूतेषु ज्यवहारेषु चार्जवम् । वाक् चैच मधुरा प्रोक्ता श्रेय प्रतदसंशयम् ॥ १८ ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति कोमलताका वर्ताव करनाऽ व्यवहारमें सरख होना तथा मीठे वचन बोलना—यह मी कल्याणका संवेहरहित मार्ग है।। १८॥

कत्याणका वदेहरहित मार्ग है ॥ १८ ॥ दैवतेभ्यः पितृभ्यश्च संविभागोऽतिथिष्वपि । असंत्यागश्च भृत्यानां श्चेय पतदसंशयम् ॥ १९ ॥

देवताओं, पितरों और अतिथियोंको उनका भाग देना तथा भरण-पोषण करनेयोग्य व्यक्तियोंका स्थाग न करना— यह कस्याणका निश्चित राधन है ॥ १९ ॥ सत्यस्य वचनं श्चेयः सत्यक्षानं तु दुष्करम् । यद् भूतिहत्तमत्यन्तभेतत् सत्यं व्यक्तियद्वम् ॥ २० ॥

स्त्य बोळना मी श्रेयस्कर है। परतु सत्यको ययार्थस्परे जानना कठिन है। मै तो उसीको सत्य कहता हूँ। जिससे प्राणियोंका अस्यन्त हित होता हो॥ २०॥

अहंकारस्य च त्यागः प्रमादस्य च निष्रहः। संतोपश्चेकचर्या च कुटस्थं श्रेय उच्यते॥२१॥

अहकारका स्थाग, प्रमादको रोकना, स्तोष और एकान्तवार---यह सुनिश्चित श्रेय कहलाता है ॥ २१ ॥ धर्मेण वेदाच्ययनं वेदाग्तानां तथैव च । शानार्थानां च जिश्वासा श्रेय पतदस्वशयम् ॥ २२ ॥

धर्माचरणपूर्वक वेद और वेदाङ्गांका खाष्याय करना तथा उनके विद्धान्तको जाननेकी इच्छाको जगाये रखना निस्सदेह कस्याणका साधन है ॥ २२ ॥ राज्यस्परसास्पर्धान् सह गन्धेन केवछान् । नात्यर्थमुपसेवेत अयसो.ऽर्थी कर्यंचन ॥ २३ ॥

जिसे कस्थाणप्राप्तिकी इच्छा हो। उस मनुष्यको किसी तरह भी शन्दा स्पर्शा रूप। रस और गन्ध—इन विषयोंका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये॥ २३॥ नक्षांचर्या निकासकार्याः

नकंचर्या दिवाखप्रमालस्यं पैशुनं मद्म्।

अतियोगमयोगं च श्रेयसोऽर्धी परित्यजेत् ॥ २४ ॥ कत्याण चाहनेवाला पुरुष रातमें घूमना, दिनमें सोनाः

कस्याण चाहनबाळा ५०० सत्तम् सूमनाः । वर्षान सामाः आळस्य, चुगळी, मादक यस्तुका तेवन, आहार-विहारका अधिक मात्रामें सेवन और उसका सर्वया त्याग—ये सव वार्ते

त्याग दे ॥ २४ ॥ आत्मोत्कर्षे न मार्गेत परेषां परिनिन्द्या । खगुणैरेच मार्गेत विश्वकर्षे पृथग्जनात् ॥ २५ ॥

दूखरीकी निन्दा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेका प्रयत्न करे । साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा जो अपनी उत्कृष्टता है। उसे अपने गुणोंद्वारा ही सिद्ध करे ( बातेंसि नहीं ) ॥ २५ ॥ निर्मुणास्त्वेव सूथिष्ठमात्मसम्भाविता नराः । निर्मुणास्त्वेव सूथिष्ठमात्मसम्भाविता नराः । निर्मुणास्त्वेव सूथिष्ठमात्मसम्भाविता नराः । २६ ॥

गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रश्नसा किया करते हैं। वे अपनेमें गुणोंकी कमी देखकर दूसरे गुणवान् पुरुषींके गुणोंमें दोष बताकर उनपर आक्षेप किया करते हैं॥ २६॥

अन्र्च्यमानास्तु पुनस्ते मन्यन्तु महाजनात् । गुणवत्तरमात्मानं स्वेन मानेन दर्पिताः॥ २७॥

यदि उनको उत्तर दिया जाय तो फिर वे धमंडमें भरकर अपने-आपको महापुक्षींते भी अधिक गुणवान् मानने क्ष्में ॥ अनुवन् कस्यचिक्षिन्दामात्मपूजामवर्णयन् । विपश्चिद् गुणसम्पन्नः माप्नोत्येव महद् यशः॥ २८॥

परतु जो दूखरे कितीकी निन्दा तथा अपनी प्रशंका नहीं करताः ऐसा उत्तम गुणसम्पन्न विद्वान् पुरुष ही महान् यशका भागी होता है ॥ २८॥

अह्रवन् वाति सुरभिर्गन्धः सुमनसां श्रुचिः । तथैवाव्याहरन् भाति विमलो भानुरम्बरे ॥ २९ ॥

फूर्जेंकी पांवन एवं मनोरम सुगन्ध विना झुछ बोले ही महक उठती है। निर्मल सूर्य अपनी प्रशंसा किये विना ही आकाशमें प्रकाशित होने लगते हैं॥ २९॥ प्रवामादीनि चान्यानि परित्यक्तानि मेधया। ज्वलन्ति यशसा लोके यानि न व्याहरन्ति च॥ ३०॥

इस प्रकार संजारमे और भी बहुत-सी ऐसी बुद्धिसे रहित बस्तुएँ हैं, जो अपनी प्रशस नहीं करती हैं, किंतु अपने यहासे जयम्याजी रहती हैं ॥ ३०॥

न छोके दीप्यते मूर्यः केवलात्मप्रशंसया। अपि चापिहितः श्वन्ने कृतविद्यः प्रकाशते॥ ३१॥

मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशास करनेसे ही जगत्में ख्याति नहीं पा सकता । विद्वान् पुरुप गुफामें छिपा रहे तो भी उसकी सर्वेत्र प्रसिद्ध हो जाती है ॥ ३१ ॥ असदुष्क्येरिप भोकः शब्दः समुपशाम्यति ।

म० स०३--- २. २१--

दोष्यते त्वेव लोकेप शनैरि सभाषितम् ॥ ३२ ॥

बरी बात जीर-बोरसे कही गयी हो तो भी वह शस्यमें विलीन हो जाती है। लोकमे उसका आदर नहीं होता है। किंत अच्छी वात धीरेंसे कही जाय तो भी वह संसारमें प्रकाशित होती है— उसका आदर होता और प्रभाव बढ्ता है॥ महानामविल्सानामसारं भाषितं वह। दर्शयत्यन्तरातमानमग्रिकपमिवांशमान् 11 33 11

घमंडी मूर्खोंकी कही हुई असार वाते उनके दिवत अन्तः करणका ही प्रदर्शन कराती हैं, दीक उसी तरह जैसे सूर्य सूर्यकान्तमणिके योगसे अपने दाहक अग्निरूपको ही प्रकट करता है ॥ ३३ ॥

एतसात्कारणात् प्रशं मृगयन्ते पृथग्विधाम्। प्रकालामी हि भूतानामुत्तमः प्रतिभाति मे ॥ ३४॥

इस कारण कल्याणकी इच्छा रखनेवाले साबु पुरुष लनेक शास्त्रीके अध्ययनसे नाना प्रकारकी प्रश्न ( उत्तम बुद्धि ) का ही अनुसंधान करते हैं। मुझे तो सभी प्राणियोंके लिये प्रज्ञा-का लाम ही उत्तम जान पड़ता है ॥ ३४ ॥

नापृष्टः कस्यचिद् म्यात्राप्यन्यायेन पृच्छतः । शानवानिप मेधावी जडचत् समुपाविशेत्॥ ३५॥

बुद्धिमान् पुरुष ज्ञानवान् होनेपर भी विना पूछे किसीको कोई उपदेश न करे। अन्यायपूर्वक पूछनेपर भी किसीके प्रश्नका उत्तर न दे। बड़की मॉति चुपचाप बैठा रहे॥ ततो वासं परीक्षेत धर्मनित्येषु साधुषु।

खधर्मनिरतेषु च ॥ ३६॥ चदान्येष मनुष्येषु

मनुष्यको सदा धर्ममे छगे रहनेवाछ साधु-महात्माओं तथा स्वधर्मपरायण उदार पुरुषोंके समीप निवास करनेकी

इच्छा रखनी चाहिये॥ ३६॥

चतुर्णी यत्र वर्णानां धर्मन्यतिकरो भवेत्। न तत्र वासं कुर्वीत श्रेयोऽर्थी वे कथंचन ॥ ३७॥

जहाँ चारों वणींके घर्मीका उछद्वन होता हो। वहाँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुपको किसी तरह भी नहीं रहना चाहिये ॥ ३७ ॥

यथालब्धोपजीवनः । निरारम्भोऽप्ययमिह पुण्यं पुण्येषु विमलं पापं पापेषु चाप्तुयात् ॥ ३८ ॥

किसी कर्मका आरम्भ न करनेवाला और हो कुछ मिठ जायः उसीसे जीवन-निर्वाह करनेवाला पुरुष भी यदि पुण्या-त्माओंके समाजमें रहे तो उसे निर्मल पुण्यकी प्राप्ति होती है और पापियोंके संवर्गमें रहे तो वह पापका ही मागी होता है।। अपामग्रेस्तथेन्दोश्च स्पर्श वेदयते तथा पश्यामहे स्पर्शमुभयोः पुण्यपापयोः ॥ ३९ ॥

बैसे बल, अपन और चन्द्रमारी विरणींके रंडफी व्यनेपर मनुष्य क्रमद्यः द्यीतः उष्य और सुरादानी सर्वाना अनुमन करता है। उसी प्रकार हम पुण्यातमा और पापियोंके संगते पुण्य और पाप दोनेंकि रपर्यका प्रत्यक्ष अनुभव परते (॥ अपरयन्तोऽजुविपयं भुञ्जते विघसाशिनः। सञ्जानाश्चात्मविषयान् विषयान् विद्धि कर्मणाम्॥ ४०॥

जो विषधाशी ( मृत्यवर्ग और अतिथि आदिशे भोजन करानेके बाद बचा हुआ भोजन करनेवाले ) है। ये तिक-मधर रस या स्वादकी आलोचना न करते हुए ात महण करते हैं। किंतु जो अपनी रसनाका विषय समझनर नाह और असादका विचार रखते हुए भोजन करते हैं। उन्हें कर्मपाशमें वंघा हुआ ही समसना चाहिये॥ ४०॥

पृच्छताम् । यत्रागमयमानानामसत्कारेण प्रव्याद् ब्रह्मणी धर्में त्यजेत् तं देशमात्मवान् ॥ ४१ ॥

जहाँ ब्राह्मण अनादर एव अन्यायपूर्वक धर्म ग्राह्मविषयक प्रधन करनेवाले पुरुषींको धर्मका उपदेश करता हो। आत्म परायण साधकको उस देशका परित्याग कर देना चाहिये॥

शिष्योपाध्यायिकावृत्तिर्यत्र स्थात ससमाहिता। यथावन्छास्रसम्पन्ना कस्तं देशं परित्यनेत् ॥ ४२ ॥

जहाँ गुरु और शिष्यका व्यवहार सुव्यवस्थितः शास सम्मत एव यथावत् रूपते चलता है। कीन उस देवना वृहित्याग करेगा १॥ ४२ ॥

भाकारास्था भुवं यत्र दोपं मृगुर्दिपश्चिताम्। आत्मपूजाभिकामो चै को वसेत्तव पण्डितः ॥ ४३॥

जहाँके छोग यिना किसी आधारके ही विद्वान, पुरुपीरर निश्चितरूपये दोषारोपण करते हो, उन देशमें आत्मग्रमानशे इच्छा रखनेवाला कीन मनुष्य निवास करेगा १॥ ४३॥ यत्र संलोडिता लुन्धैः प्रायशो धर्मसेतदः। प्रदीसमिव चैलान्तं कस्तं देशं न संत्यजेत्॥ ४४॥

जहाँ लालची मनुष्योंने प्रायः धर्मकी मर्वाहाँ हैं ह डाली हों। जलते हुए कादेकी भाति उत देशने नीत नरी त्याग देगा १ || ४४ ||

धर्ममनाशङ्काध्यरेयुर्यातमत्सराः। भवेत् तत्र वसेचैव पुण्यशीलेषु साधुषु ॥ ४५ ॥ परंतु जहाँके लोग मास्तर्य और ग्रहांचे गहिन होक्र

धर्मका आचरण करते हों। वहाँ पुष्पशीत गार् पुरुष के पान अवस्य निवास करे || ४५ ||

धर्ममर्थनिमिर्चं च चरेयुर्यत्र मानवाः। न ताननुवसेजातु ते हि पापकृतो जनाः॥ ४६॥ जहाँके सनुष्य धनके लिये धर्मका अनुष्ठान करते हैं। बहाँ उनके पास कदापि न रहे। क्योंकि वे सब-वे-सब पापाचारी होते हैं ॥ ४६ ॥

कर्मणा यत्र पापेन वर्तन्ते जीवितेप्सवः। व्यवधावेत् ततस्त्णे ससर्पोच्छरणादिव॥४७॥

जहाँ जीवतकी रक्षाके लिये लोग पापकर्मसे जीविका चलाते हों, सर्पयुक्त घरके समान उस खानसे तुरत दूर हट जाना चाहिये !! ४७ !!

येन खट्वां समारूढः कर्मणानुशयी भवेत्। आदितस्तः कर्तन्यमिन्छता भवमारमनः॥ ४८॥

अपनी उन्नति चाहनेवाले साधकको चाहिये कि बिस पापकर्मके सत्कारींसे युक्त हुआ सनुष्य खाटपर पड्कर दुःख भोगता है। उस कर्मको पहलेसे ही न करे ॥ ४८॥

यत्र राजा च राष्ट्रश्च पुरुषाः प्रत्यनन्तराः। कुदुन्विनामग्रभुजस्त्यजेत् तत् राष्ट्रमात्मवान् ॥ ४९ ॥

जहाँ राजा और राजाके निकटवर्ती अन्य पुरुष कुडुम्बी-जनींवे पहले ही भोजन कर लेते हैं, उस राष्ट्रको मनस्वी पुरुष अवस्य त्याग दे॥ ४९॥

श्रोत्रियास्त्वव्रभोकारोधर्मनित्याः सनातनाः । याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद् राष्ट्रमावसेत् ॥ ५०॥

जित देशमें सदा धर्मपरायणः वश कराने और पडाने-के कार्यमें सल्यन सनावनधर्मी ओत्रिय त्रासण ही सबसे पहले मोजन पाते हों। उस राष्ट्रमें अवस्य नित्रास करे ॥ ५०॥

साहासधावपद्कारा यत्र सम्यगन्तिकाः। अजसं चैय वर्तन्ते घसेत् तत्राविचारयन्॥ ५१॥

जहाँ स्थाहा ( अग्निहोत्र ), स्वधा ( आदक्रमें ) तथा वपट्कारका मछीमाँति अनुष्ठान होता हो और निरन्तर ये समी क्षमें किये जाते हों, वहाँ विना विचारे ही निवास करना चाहिये ॥ ५१ ॥

अगुचीन् यत्र पर्येत माह्मणान् वृत्तिकर्शितान् । त्यजेत् तद् राष्ट्रमास्त्रमुपस्पृधिमवामिषम् ॥ ५२॥

बहाँ ब्राह्मणोंको नीविकाके छिये कष्ट पाते तथा अपवित्र अवस्थामें रहते देखेः उस राष्ट्रको निकटवर्ता होनेपर मी विषमिश्रित मोग्यवस्तुको मॉति त्याग दे ॥ ५२ ॥

प्रीयमाणा नरा यत्र प्रयच्छेयुरयाचिताः । स्रस्यचित्तो वसेत् तत्र कृतकृत्य इटातमवान् ॥ ५३॥ वहाँके सेग् प्रस्तुतायुर्वक वित्य गाँठे ४ १५०० २० २०

जहाँके लोग प्रसन्तापूर्वक विना साँगे ही मिखा देते हों।

इति श्रीमहाभारते शास्त्रिपर्वाण मोक्ष्ममँगर्वीण श्रेचोद्याचिको नाम सत्ताशीरयधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८७ ॥

इस प्रकार श्रोमहाभारत शान्तिपदिक अन्तर्गत मोक्षवर्षपर्वमें श्रेयोमार्गका प्रतिपादन नामक दो सौ सत्तासीक्षाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२८७॥

वहाँ मनको धरामें करनेवाला पुरुष कृतकृत्यकी भाँति स्वस्थ चित्त होकर निवास करे ॥ ५३ ॥

दण्डो यत्राविमीतेषु सत्कारम्य कृतात्मसु । बरेत् तत्र वसेच्चेय पुण्यद्योलेषु साधुषु ॥ ५४ ॥

वहाँ उद्घ्ष पुरुषोंको दण्ड दिया जाता हो और जिताला पुरुषोंका सकार किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील श्रेष्ठ पुरुषोंके दीन विचरना और निवास करना चाहिये॥

उपस्प्टेषु दान्तेषु दुराचारेषु साघुषु । अविनीतेषु छुन्धेषु सुमहद् दण्डधारणम् ॥ ५५ ॥

जो जितेन्द्रिय पुरुषीपर कोध और श्रेष्ठ पुरुषीपर अत्था-चार करते हों। उदण्ड और छोभी हों। ऐसे छोगोंको जहाँ अत्यन्त कठोर और महान् दण्ड दिया जाता हो। उस देशमें विना विन्तोरे निवास करना चाहिये ॥ ५५ ॥

यत्र राजा धर्मनित्यो राज्यं धर्मेण पाळयेत् । शपास्य कामान् कामेशो वसेत् तत्राविचारयन् ॥५६॥

जहाँका राजा सदा धर्मपरायण रहकर घर्मानुसार ही राज्यका पालन करता हो और सम्पूर्ण कामनाओंका स्वामी होकर भी विषयभोगते विमुख रहता हो। वहाँ विना कुछ क्षोच-विचारे निवास करना चाहिये ॥ ५६ ॥

यथाशीला हि राजानः सर्वान् विषयवासिनः। श्रेयसा योजयत्याशु श्रेयस प्रत्युपस्थिते॥ ५७॥

क्योंकि राजाके शीळ-स्थामव जैसे होते हैं, बैसे ही प्रजाके भी हो जाते हैं। वह अपने कस्याणका अनसर उपस्थित होनेपर समस्य प्रजाको भी शीष्र ही कस्याणका भागी यना देता है।। ५७।।

पृच्छतस्ते मया तात श्रेय एतदुदाहृतम्। न हि शक्यं प्रधानेन श्रेयः संस्थातुमात्मनः॥ ५८॥

तात! मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह श्रेयोमार्यका वर्णन किया है। पूर्णतया तो आत्मकल्याणकी परिमणना हो ही नहीं सकती ॥ ५८ ॥

पवं प्रवर्तमानस्य वृत्तिं प्राणिहितातमनः। तपसैबेह बहुलं श्रेयो व्यक्तं भविष्यति॥ ५०॥.

बी इस प्रकारकी दृतिने रहकर जीनिका चलाता है और प्राणियोंके हितमें मन लगाये रहता है। उस पुरुषको स्वधर्म-रूप तरके अनुद्यानते इस लोकमें ही परम कल्याणकी प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जामगी ॥ ५९॥

----

# अष्टाजीत्यधिकद्विज्ञाततमोऽध्यायः

## अरिष्ट्रनेभिका राजा सगरको वैराग्योत्पादक मोक्षविषयक उपदेश

युधिष्टिर उनान

कथं नु युक्तः पृथिवीं चरेदसाद्विधो नृपः। नित्यं कैश्च गुणैर्युक्तः संगपाशाद् विमुच्यते ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! मेरे-जैस राजा कैसे साधन और व्यवहारसे युक्त होकर पृथ्वीपर विचरे और सदा किन गुणोंसे सम्पन्न होकर वह आसिकके वन्धनसे मुक्तहो !!!

भीषम उवाच

अत्र ते वर्तयिष्येऽहमितिहासं पुरातनम्। प्रोक्तं सगरायानुपृच्छते ॥ २ ॥ अरिष्टनेमिना

भीष्मजीने कहा-राजन् ! इस विषयमें राजा सगरके प्रश्न करनेपर अरिष्टनेमिने जो उत्तर दिया था। वह प्रान्दीन इतिहास में तुग्हें बताऊँगा ॥ २ ॥

सग्र उवाच

कि श्रेयः परमं ब्रह्मन् कृत्वेह सुखमर्ज्ते । कथं न शोचेन अभ्येदेतिदच्छामि वेदितम् ॥ ३ ॥ सगरने पूछा-बहान् ! इस जगत्में मनुष्य किस परम कल्याणकारी कर्मका अनुष्ठान करके सुखका मागी होता है ! तथा किस उपायसे उसे शोक या क्षोभ प्राप्त नहीं होता ! यह मैं जानना चाहता हूं ॥ ३ ॥

भीषा उवाच

प्वमुक्तस्तदा ताद्यीः सर्वशास्त्रविदां वरः। विवुध्य सम्पदं चाग्र्यां सद्वान्यमिद्मव्रवीत् ॥ ४ ॥

भीष्मजी कहते हैं--राजन् ! राजा सगरके इस प्रकार पूछनेपर सम्पूर्ण शास्त्रज्ञींमे ग्रेष्ठ तार्स्थ ( अरिष्टनेमि ) ने उनमें सर्वोत्तम देवी सम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश दिया-॥ ४॥

सुखं मोक्षसुखं लोके न च मृढोऽवगच्छति। धनधान्यसमाकुलः ॥ ५ ॥ पुत्रपशुपु

स्सार ! ससारमें मोक्षका सुख ही वास्तविक सुख है। परंतु जो धनधान्यके उरार्जनमें व्यप्न तथा पुत्र और पशुओंमें आसक्त हैं। उस मूढ़ मनुष्यको उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता ।। ५ ॥

सक्तबुद्धिरशान्तात्मा न शक्यं तिश्विकित्सितुम्। स्नेहपाशसितो मूढो न स मोक्षाय कल्पते ॥ ६ ॥

बिलसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त है। जिसका मन अशान्त रहता है, ऐसे मनुष्यकी चिकित्सा करनी कठिन है; क्योंकि

जो स्नेहके वन्धनमें वँधा हुआ है। वह मृट मोश पानेके लिये योग्य नहीं होता ॥ ६ ॥

**स्नेहजानिह ते पाशान् वक्ष्यामि शृणु तान् मम।** सकर्णकेन शिरसा शक्याः श्रोतं विज्ञानता ॥ ७ ॥

भी तम्हें स्नेहजनित बन्धनोंका परिचय देता हूँ। उन्हें तम मुझले सुनो । अवणेन्द्रियसम्पन्न समझदारमनुष्म ही ऐसी बातोंको बुद्धिपूर्वक सुन सकता है ॥ ७ ॥

सम्भाव्य पुत्रान् कालेन यौवनस्थान् विवेदय च। समर्थान् जीवने इात्वा मुकश्चर यथासुसम्॥ ८॥

 समयानुसार पुत्रोंको उत्पन्न करके जब वे अवान हो जायं। तब उनका विवाह कर दो और जब यह मार्म हो जाप कि अब ये दूसरेके सहयोगके विना ही जीवन-निवांह करनेमें समर्थ हैं, तब उनके स्नेह-पाश्रवे मुक्त हो मुखपूर्वकविवरे।॥ भार्यो पुत्रवर्तो वृद्धां लालितां पुत्रवत्सलाम् । ब्रात्वा प्रजिह कालेन परार्थमतहरूप च ॥ ९ ॥

व्यस्ती पुत्रवती होकर बृद्ध हो गयी। अन पुत्रगण उनमा पालन करते हैं और वह भी पुत्रोंपर पूर्ण वातस्य रसती है। यह जानकर परम पुरुषार्थ मोधको अपना सहय बनाकर यथासमय उसका परित्याग कर दे॥ ९॥

सापत्यो निरपत्यो वा मुकश्चर यथासुसम्। यथाविधि ॥ १० ॥ इन्द्रियैरिन्द्रयार्थोस्त्वमनुभूय कृतकीत्हलस्तेषु मुकश्चर यथासुसम्।

श्वास्त्र-विधिके अनुसार इन्द्रियोंद्वारा इन्द्रियोंके विश्वीका अनुमन करके जब द्वम उनके खेलको पूरा कर चुके। तर संतान हुई हो चाहे न हुई हो, उनमें मुक्त होनर मुखपूर्वक विचरो ॥ १०५॥

उपपत्योपलब्धेषु लोकेषु च समो भव ॥ ११ ॥ **ंदैवेच्छारे जो भी लौकिक पदार्थ उपलब्ध ही, उनमें** 

समान माव रक्खो-राग-द्वेप न करो ॥ ११ ॥ प्च तावत् समासेन तव संकीतितो मया। मोक्षार्यो विस्तरेणाथ भूयोवश्यामितच्छृणु ॥ १२॥

व्यह संक्षेपमें मैंने तुम्हें मोधना विषय न्ताया है। अब पुनः इसीको विस्तारके साथ वता रहा हूँ, चुनो ॥ १२ ॥ मुक्ता वीतभया लोके चरन्ति सुसिनो नराः। सक्तभाषा विनश्यन्ति नरास्तत्र न संशयः॥ १६॥ आहारसंचयाश्चेव तथा कीटपिर्पालकाः। असकाः सुसिनो लोके सकाम्बेव विनादिनः ॥ १४ ॥

भूक पुरुष सखी होते हैं और संसारमें निर्भय होकर विचरते हैं। किंत जिनका चित्त विषयोंमें आएक होता है। वे कीडे-मकोडोंकी मॉति आहारका सग्रह करते-करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें सशय नहीं है। अतः जो आसक्तिसे रहित हैं, वे ही इस संसारमें सखी हैं। आसक्त मनुष्योंका दो नाश ही होता है ॥ १३-१४ ॥

खजने न च ते चिन्ता कर्तव्या मोक्षवृद्धिना । इमे मया विनाभता भविष्यन्ति कथं त्विति ॥ १५ ॥

ध्यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें लगी हुई है तो तुम्हे स्वजनोंके विषयमें ऐसी चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि ये मेरे विना कैसे रहेंगे ॥ १५॥

स्वयमुत्पद्यते जन्तः स्वयमेव विवर्धते। सुखदुःखे तथा मृत्युं खयमेवाधिगच्छति ॥ १६॥

ध्याणी स्वय जन्म लेता है। स्वयं बढता है और स्वयं ही सुख-दुःख तया मृत्युको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ भोजनाच्छादने चैव मात्रा पित्रा च संग्रहम् । खक्रतेनाधिगच्छन्ति छोके नास्त्यकृतं पुरा ॥ १७॥

भानुष्य पूर्वजन्मके कमोंके अनुसार ही भोजन। बस्र तथा अपने माता-पिताके द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करता है। ससारमें जो कुछ मिलता है। वह पूर्वकृत कमोंके फलके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है ॥ १७॥

धात्रा विहितभक्ष्याणि सर्वभूतानि मेदिनीम् । लोके विपरिधावन्ति रक्षितानि खकर्मभिः॥१८॥

संसारमें सभी प्राणी अपने कमोंसे सुरक्षित हो सारी प्रस्वीकी दौड़ लगाते हैं और विधाताने उनके प्रारम्बके अनुसार जो आहार नियत कर दिया है। उसे प्राप्त करते हैं॥ सर्यं मृत्पिण्डमृतस्य परतन्त्रस्य सर्वदा। को हेतः खजनं पोष्ट्रं रक्षितं वाहदात्मनः ॥ १९॥

को स्वय ही शरीरकी दृष्टिसे मिटीका लींदामात्र है। सर्वदा परतन्त्र है, वह अद्दृढ मनवाला मनुष्य स्वजनीका पोषण और रक्षण करनेमें कैसे समर्थ हो सकता है ! ॥१९॥ खजनं हि यदा मृत्युईन्त्येव तव पश्यतः। कतेऽपि यत्ने महति तत्र वोद्धन्यमात्मना ॥ २०॥

·जय स्वजनोंको द्वम्हारे देखते-देखते मीत मार ही डालती है और तुम उन्हें बचानेके लिये महान् प्रयत्न करने-पर भी सफल नहीं हो पाते। तब इस विषयमें तुम्हें स्वयं ही यह विचार करना चाहिये कि मेरी क्या शक्ति है ! ॥ २०॥ जीवन्तमपि चैवैनं भरणे रक्षणे तथा।

असमाप्ते परित्यज्य पश्चादिष मरिष्यसि ॥ २१ ॥

व्यद्धि ये स्वजन जीवित रष्ट जायँ तो भी इनके भरण-पोषण और सरक्षणका कार्य समाप्त होनेसे पहले ही तुम इन्हे छोडकर पीछे स्वय भी तो सर जाओंगे ॥ २१ ॥ यदा सतं च खजनं न शास्त्रसि कदाचन ।

सिखतं दःखितं वापि नज् बोद्धव्यमात्मना ॥ २२ ॥

<sup>1</sup>अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोकसे चला जायगाः तत्र उसके विषयमें यह कभी नहीं जान सकोगे कि वह सुखी है या दुखी। अतः इस विषयमें तुम्हें स्वयं ही विचार करना चाहिये ॥ २२ ॥

मते वा त्वयि जीवे वा यहा भोक्ष्यति वै जनः। खकृतं नज् ब्रद्भवैवं कर्तव्यं हितमात्मनः ॥ २३ ॥

ध्वम जीवित रहो या मर जाओ। तुम्हारा प्रत्येक स्वजन जब अपनी-अपनी करनीका ही फल भोगेगा। तब इस बातको जानकर तुम्हें भी अपने कल्याणके ही साधनमें लग जाना चाहिये॥ २३॥

एवं विजानल्हों केऽस्मिन् कः कस्येत्यभिनिश्चितः। मोक्षे निवेशय मनो भयश्चाप्यपधारय॥ २४॥

ऐसा जानकर, इस संसारमें कीन किसका है; इस बातका मलीमॉति विचार करके अपने मनको मोक्षमें लगा दो और साय ही पुनः इस वातपर ध्यान दो ॥ २४ ॥

क्षुत्पिपासादयो भावा जिता यस्येह देहिनः। क्रोधोडोभस्तथा मोहः सत्त्ववान् मुक्त एव सः॥ २५॥

ब्जिसने धुघा, पिपासा, कोच, लोम और मोह आहि थावींपर विजय पा ली है। वह सत्त्वमम्पन्न पुरुष सदा मुक्त ही है॥ २५॥

घते पाने तथा स्त्रीष मृगयायां च यो नरः। न प्रमाद्यति सम्मोहात् सततं मुक्त एव सः ॥ २६॥

·जो मोहबश जुआ, मद्यपान, परस्त्रीसंसर्ग तथ मृगया आदि व्यसनीमें आसक्त होनेका प्रमाद नहीं करता है। वह भी सदा मुक्त ही है॥ २६॥

दिवसे दिवसे नाम रात्री रात्री पुमान सदा। भोक्तव्यमितियः विन्नो दोषबुद्धिः स उच्यते ॥ २७ ॥ ·जो पुरुष सदा प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात्रिमें भोग

भोगने या भोजन करनेकी ही चिन्तामें पड़कर दुखी रहता है। वह दोषबुद्धिसे युक्त कहलाता है॥ २७॥ भात्मभावं तथा स्त्रीषु मुक्तमेव पुनः पुनः। यः पद्दयति सदा युक्तो यथावन्मुक एव सः ॥ २८॥

न्जो सदा योगयुक्त रहकर स्त्रियोंके प्रति अपने माब (अनुराग या आविकि ) को निवृत्त हुआ ही देखता है अर्थात् जिसकी स्त्रियोंके प्रति भोग्यबृद्धि नहीं होती। वही वास्तवमें मक्त है।। २८॥

सम्भवं च विनाशं च भूतानां चेप्रितं तथा। यस्तत्वतो विजानाति छोकेऽस्मिन् मुक्त एव सः॥ २९॥

जो प्राणियोंके जन्म। मृत्य और चेष्टाओंको ठीक-ठीक जानता है। वह भी इस संसारमें मुक्त ही है॥ २९॥ प्रस्थं वाहसहस्रेषु यात्रार्थं चैव कोटिए। प्रासादे मञ्जकं स्थानं यः पद्यति स मुख्यते ॥ ३०॥

म्बो हजारों और करोडों गाडी अन्नमेंसे कैवल एक प्रस्थ (पेट भरने लायक) को ही अपने जीवननिर्वाहके लिये पर्याप्त समझता है ( उससे अधिकका संग्रह करना नहीं चाहता ) तथा बढ़े-से-बड़े सहलमें मॉन्च विछाने भरकी जगहको ही अपने लिये पर्याप्त समझता है। वह मुक्त हो जाता है ॥ ३० ॥ मृत्युनाभ्याहतं लोकं व्याधिभिश्चोपपीडितम्। अवृत्तिकर्शितं चैव यः पश्यति स मृच्यते ॥ ३१ ॥

 जो इस जगतको रोगॉसे पीडितः जीविकाके अभावसे दुर्बेल और मृत्युके आधातसे नष्ट हुआ देखता है। वह मुक्त हो जाता है ॥ ३१ ॥

यः पदयति स संतुष्टो न पर्थंश्च निहन्यते । वश्चाप्यर्पेन संतुष्टे। लोकेऽस्मिन् मुक्त पव सः ॥ ३२॥

·जो ऐसा देखता है, वह सतुष्ट एवं मुक्त होता है। किंतु जो ऐसा नहीं देखता: वह मारा जाता है—जन्म-मृत्युके चक्रमे पड़ा रहता है। जो थोड़ेसे लाममे ही संतुष्ट रहता है, वह इस जगत्मे मुक्त ही है ॥ ३२ ॥

अग्नीपोमाविदं सर्वमिति यथान्पर्यति । न च संस्पृत्यते भावैरद्भुतेर्मुक एव सः॥ ३३॥

बो इस सम्पूर्ण जगत्को अग्नि और सोम ( मोक्ता और मोज्य ) रूप ही देखता है और स्वयंको उनसे भिन्न समझता है, उसे मायाने अद्भुत भाव-सुख-दुःख आदि जू नहीं सकते। वह सर्वया मुक्त ही है ॥ ३३ ॥

पर्यंद्वराय्या भूमिश्च समाने यस्य देहिनः। शालयश्च कदन्नं च यस्य स्थान्मुक पव सः ॥ ३४ ॥

·जिस देहवारीके लिये पर्लंगकी सेज और मृमि-दोनों समान हैं; जो अगहनीके चावल और कोदो आदिको एक सा समझता है, वह मुक्त ही है || ३४ ||

क्ष्मैमं च कुशचीरं च कौशेयं वल्कलानि च । आविकं वर्में च समं यस स्थान्मुक एव सः ॥ ३५ ॥

जिसके लिये सनके वस्त्र, कुशके चीर, रेशमी वस्त्र, बल्कल, कनी बस्त्र और मृगचर्म-सत्र समात है, वह भी मुक्त ही है।। ३५॥

पञ्चभृतसमुद्भृतं छोकं यक्षानुपर्यति। तथा च वर्तते हुए। लोकेऽसिन्मुक एवसः॥ १६॥

•जो संसारको पा<u>ञ्च</u>भौतिक देखता और उस दृष्टिके अनुगार ही वर्ताव करता है। वह भी इस जगतमें मक्त ही है ॥३६॥ स्वदःखे समे यस्य लाभालामा जयाजयी। इच्छाहेपी भयोहेगी सर्वया मुक्त एव सः ॥ ३७ ॥

·जिसकी दृष्टिमें सुख-दुःखः लाम द्यानिः जय परानय

सम है तथा जिसके इच्छा-देप, भय और उद्देग मर्वमा नष्ट हो गये हैं, वही मुक्त है ॥ ३७ ॥

रक्तमूत्रपुरीपाणां दोपाणां संचयांसाधा। शरीरं दोषवहलं दृष्टा चैव विमुख्यते॥३८॥

व्यह शरीर क्या है, बहुत से दोपींका भण्डार । इसंभरक मळ-मूत्र तथा और भी अनेक दोर्गेका संचय हुआ है। जो इस बातको देखता और समझता है। वह मुक्त रोजाना है॥ वलीपलितसंयोगे कार्स्य चैवर्ण्यमेव च । कुब्जभावं च जरया यः पश्यति स मुच्यते ॥ ३९ ॥ ·बुढ़ापा आनेपर इस शरीरमें शरियाँ पह जाती है।

सिरके बाल सफेद हो जाते है। देह दुवही-रतली एव कान्तिहीन हो जाती है तथा कमर सुक जानेके शरण मनुष्य कुबड़ा-सा हो जाता है। इन सब वातोंकी थोर जिसकी गदा ही दृष्टि रहती है। यह मुक्त हो जाता है॥ ३९॥

पुँस्त्वोपघातं कालेन दर्शनोपरमं तथा। वाधिर्ये प्राणमन्दत्वं यः पश्यति स मुच्यते ॥ ४० ॥ ·ष्ठमय आनेपर पुरुवत्व नष्ट हो जाता है। आँखाँवे

दिखायी नहीं देता है। कान वहरे हो जाते ई और प्राणशिक अत्यन्त क्षीण हो जाती है। इन सब वातीको जो सदा देखता और इनपर विचार करता रहता है। वह सतार बन्धनने मुन हो जाता है || ४० ||

गतानृपींस्तथा देवानसुरांश्च तथा गतान्। लोकादसात् परं लोकं यः पश्यति स मुज्यते ॥ ४९ ॥

·कितने ही ऋषि, देवता तथा असुर इन लेउने पारेकः को चले गये। जो सदा यह देखना और स्नरण शयना है। बह् मुक्त हो जाता है ॥ ४१ ॥

प्रभावैपन्वितास्तैस्तैः पार्थिवेन्द्राः सहस्रकः। ये गताः पृथिवीं त्यक्या इति शत्या विमुच्यते ॥ ४२ ॥ सहस्रों प्रमावशाली नरेश इस पृथ्वीने छोड़कर कामके

गालमें चले गये । इस यातरो जानकर मनुष्य पुन हो जाता है॥ ४२॥ अर्थोश्च दुर्लभाँरलोके क्लेशांश्च सुलभांस्तया।

दुःखं चैव कुद्धम्वार्थे यः पश्यति स मुच्यते ॥ ४३ ॥

सतारमें घन दुर्लभ है और क्लेश सुरूम। कुडुम्बर्ल पालन-पोषणके लिये भी नहीं बहुत दुःख उठाना पहता है। यह सब नितनी दृष्टिमें है। वह प्रक हो जाता है॥ ४३॥ अपत्यानां च वैगुण्यं जनं विगुण्मिव च। पद्यन् भूयिष्ठद्यो लोकेको सोक्षं नामिप्रजयेत ॥ ४४॥

ंहतना ही नहीं, इस जगत्में अपनी सतानोंकी गुणहीनता-का दुःख भी देखना पहता है। विषयीत गुणवाले मनुष्योंते भी सम्बन्ध हो जाता है। इस प्रकार को यहाँ अविकाश कह ही देखता है। ऐसा कौन मनुष्य मोक्षका आदर नहीं करेगा १॥ ४४॥

शास्त्राल्लोकासयो वुद्धः सर्वे पश्यति मानवः। असारमिव मानुष्यं सर्वथा मुक्त एव सः॥ ४५॥ मनुष्य शास्त्रोंके अध्ययन तथा लेकिक अनुभवसे
 मी शानस्यम्न होकर समस्त मानव-जगत्को सारहीन-सा
 देखता है, वह सब प्रकारसे मुक्त ही है ॥ ४५ ॥

पतच्छुत्वा मम वसो भवांश्चरतु मुक्तवत्। गार्हस्थ्ये यदि वा मोक्षे कृता गुद्धिरविक्कवा॥ ४६॥

ंमेरे इस वचनको सुनकर द्वम अपनी बुद्धिको ब्याकुळताचे राहुतवनाकर गृहस्थाश्रममें या संन्यास-आश्रममें चाहे जहाँ रहकर मुक्तकी मोति आचरण करो'॥ ४६ ॥

तत् तस्य वचनं श्रुत्वा सम्यक् स पृथिवीपतिः। भोक्षजैश्च गुणैर्युकः पाळयामास च प्रजाः॥ ४७॥

राजा स्वार अरिष्टिनिमेने उपर्युक्त उपदेशको मधीमाँति द्यनकर मोक्षोपयोगी गुजाँचे सम्पन्न हो प्रजाका पाळन करने छगे ॥ ४७ ॥

इति श्रीमहाभारते क्रान्तिपर्वणि मोक्षधमैपर्वणि सगरारिष्टनेमिसँवादेऽष्टाशीरयिषकिद्दिशततमोऽध्यायः ॥ २८८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमैपर्वमें सगर और अरिष्टनेमिका सवादिविषयक दो सौ अन्नतस्रोते अध्याय पूरा हुआ ॥ २८८ ॥

## एकोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

#### भृगुपुत्र उज्ञनाका चरित्र और उन्हें शुक्र नामकी प्राप्ति

युधिष्ठिर जनाच

विष्ठते मं सदा तात कौत्हळमिदं हदि। तदहं भ्रोतुमिञ्जामि त्वचः कुकपितामह॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा—तात ! कुरुकुळे पितामह ! मेरे हृदयमें चिरकाळेचे यह एक कीतृहळपूर्ण प्रश्न खड़ा हैं। जिसका समाधान में आपके ग्रुंखरे सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ कयं देवपिंक्शाना सदा काच्यो महामतिः । असुराणां प्रियंकरः सुराणामप्रिये रतः ॥ २ ॥

परम बुद्धिमान् कवित्वसम्पन्न देवर्षि उद्याना क्यों सदा ही असुरोंका प्रिय तथा देवताओंका अप्रिय करनेमें छने रहते हैं । । । ।।

वर्धयामास तेजञ्च किमर्थमिततोजसाम्। नित्यं वैरनिवद्धाश्च दानवाः सुरसत्तमेः॥३॥

उन्होंने अभित तेजस्ती दाननींका तेज किस्तिये वदाया ? दानव तो सदा श्रेष्ठ देवताओंके साथ वैद ही वॉधे रहते हैं॥ कथं चाप्युशना प्राप शुक्रत्वममरह्मतिः। ऋदि च स कथं प्राप्तः सर्वभेतत् बदस्य मे॥ ४॥

देवोपम तेजस्वी सुनिवर उद्यानाका नाम शुक्त क्यों हो गया ! उन्हें ऋदि कैसे प्राप्त हुई ! यह सब मुझे बताइये ॥ न याति च स वेजर्सा मध्येन नभसः कथम् । एतदिच्छामि विद्यातुं निखिलेन पितामहः॥ ५ ॥

पितामह ! देवर्षि उद्याना हैं तो बड़े तेजस्वी। परंतु वे आकायके बीचिछे होकर क्यो नहीं जाते ? इन सत्र वार्तीको मैं पूर्णरूपचे जानमा चाहता हूं !! ५ !!

भीष्म उवाच

श्र्णु राजनबहितः सर्वमेतद् यथातथम् । यथामति यथा चैतच्छुतपूर्वे मयानघ॥६॥

भीष्मजीने कहा — निष्पाप नरेश | मैंन इन सन वातो-को पहले जिस तरह चुन रक्खा है। वह सारा हत्तान्त अपनी बुद्धिके अनुसार यथार्थरूपसे नता रहा हूँ। दुम ध्यानपूर्वक सुनो || एव भार्यवदायादो मुनिर्मान्यो स्टब्नतः | स्ट्राणां विप्रियकरो निमित्ते कारणारमके || ७ ॥

ये भूगुपुत्र मुनिवर उद्याना सनके लिये माननीय तथा दृढ़तापूर्वक उत्तम बतका पालन करनेवाले हैं। एक विद्येष कारण बन जानेसे रुष्ट होकर ये देवताओंके विरोधी हो गयेक।।

\* कहते हैं, किसी समय असुरगण देवताओं के वह पहुँचाकर शृह्यप्रकीय आग्रममें जाकर छिप जाते थे । असुरोंने 'माता' कहकर उदकी श्राण ली थी और उन्होंने पुत्र मानकर उन सबकी निर्मय

इन्दोऽथ धनदो राजा यक्षरक्षोऽधिपः सदा । प्रभविष्णुश्च कोशस्य जगतश्च तथा प्रमः॥ ८॥

उस समय इन्द्र तीनों लोकोंके अधीश्वर थे और सदा यहाँ तथा राक्षसोके अधिपति प्रभावशाली जगत्पति राजा क्रवेर उनके कोषाध्यक्ष बनाये गये थे ॥ ८ ॥ तस्यात्मानमथाविदय योगसिद्धो महामनिः।

रुद्ध्वा धनपति देवं योगेन हतवान वसु ॥ ९ ॥

योग्सिद्ध महामुनि उद्यनाने योगवल्से धनाध्यक्ष द्वेरके भीतर प्रवेश करके उन्हें अपने काव्में कर खिया और उनके सारे धनका अपहरण कर लिया ॥ ९ ॥

हते धने ततः शर्म न लेमे धनदस्तथा। आपन्नमन्यः संविद्यः सोऽभ्यगात् सुरसत्तमम्॥ १० ॥

धनका अपहरण हो जानेपर कुवेरको चैन नहीं पड़ा । वे कुपित और उद्धिग्न होकर देवेश्वर महादेवजीके पास गये॥ निवेदयामास तदा शिवायामिततेजसे। देवश्रेष्टाय रुद्राय सौम्याय बहुरूपिणे॥११॥

उस समय उन्होंने थमित तेजस्वी अनेक रूपधारी सौम्य एव शिवस्वरूप देवेश्वर चद्रसे इस प्रकार निवेदन किया-॥ योगातमकेनोशनसा रुद्ध्वा मम इतं वसु। योगेनात्मगर्तं कृत्वा निःसृतश्च महातपाः ॥ १२ ॥

ध्यमो । महर्षि उद्यना योगनलसे सम्पन्न हैं । उन्होंने अपनी शक्तिसे मुझे बंदी वनाकर मेरा धारा घन इर लिया। वे महान् सपस्ती तो हैं ही। योगवलने मुझे अपने अधीन करके खपना काम बनाकर निकल गयें !! १२ !!

एतन्छुत्वा ततः क्रुन्हो महायोगी महेश्वरः। संरक्तनयनो राजञ्ज्ञालमादाय तस्थिवान् ॥१३॥

राजन् ! यह सुनकर महायोगी महेश्वर कुपित हो गये और लाल ऑखें किये हायमे त्रिशूल लेकर खड़े हो गये ॥१३॥

कासी कासाविति प्राह गृहीत्वा परमायुधम्। उज्ञाना दूरतस्तस्य वभौ शात्वा चिकीर्षितम्॥१४॥ कर दिया था। देवता जब अमुरोंकी दण्ड देनेके लिये जनका पीछा करते हुए आते, तब भूगुपत्नीके प्रभावसे उनके लाश्रममें प्रवेश नहीं कर पाते मे । यह देख समस्त देवताओंने मगवान् विष्णुकी शरण ली । मुवनपालक भगवान् विष्णुने देवताओं और देवी-सम्पत्तिकी रक्षाके लिये चक उठाया तथा असुरों एवं आसुर आवके स्त्यानमें योग देनेबाली भूगुपत्नीका सिर काट लिया। उस समय गरनेसे बचे हुए असुर भृतुपुत्र चशनाकी शर्णामें गये । उशना माताके बचसे खिन्न थे; इसिल्ये जन्होंने सहुरोंको अमयदान दे दिया। तमीसे वे देवताओंकी उन्नतिके मार्गमें बसुरोंद्वारा वाथाएँ खड़ी करते रहते हैं।

उस उत्तम अलको टेक्र वे महता दोए उटे-क्लॅ है, कहाँ है वह उधना ?' महादेवनी क्या करना चारते है। यह जानकर उशना उनसे दर हो गये ॥ १४ ॥

स महायोगिनो वदध्वा तंरोपं वै महात्मनः। गतिमागमनं वेचि स्थानं चैव ततः प्रभः॥ १५॥

महायोगी महात्मा भगवान् शिवके उत रोपके समहत्त्र वे उन्हें दूर हट गये थे। योगतिह उशना गमना आगमन और स्थानको जानते थे अर्थात कर हटना चाहिये। कर भाना चाहिये तथा किस अवस्थामें वहीं अन्यन न जारूर अरने स्थानपर ही ठहरे रहना चाहिये। इन सब वाताको वे अनी तरह समझते ये ॥ १५ ॥

संचित्त्योग्रेण तपसा महात्मानं महेध्वरम्। उद्यना योगसिद्धात्मा द्युळात्रे प्रत्यदृद्यत ॥ १६॥

योगसिद्धातमा उद्यना अपनी उम्र तनसाद्वारा महाना महेश्वरका चिन्तन करके उनके त्रिश्हके अप्रभागन दिखायी दिये ॥ १६ ॥

विद्यातरूपः स तदा तपःसिद्धोऽथ धन्विता। हात्वा शूलं च देवेशः पाणिना समनामयत् ॥ १७॥

त्तपःविद्ध शुकाचार्यको उस रूपमें पहचानसर देवेश्वर शिवने उन्हें शूलपर स्थित जानकर अपने घतुपपुक हायरे उस शूलको द्यका दिया॥ १७॥

आनतेनाथ शूलेन पाणिनामितनेजसा। पिनाकमिति चोवाच शूलमुत्रायुधः प्रमुः॥१८॥

जब अमित तेजावी ग्रूल उनके हायते मुद्दकर धतुरके रूपमें परिणत हो गया। तब उत्र धनुर्धर भगवान् नियने पाणिसे आनत होनेके कारण उस ज्ञूलको पिनाक करा॥१८॥ पाणिसध्यगतं दृष्टा भागेवं तमुमापतिः। आस्यं विवृत्य कर्जुदी पाणिना प्राक्षिपच्छनः॥ १९॥

उसके मुडनेके साथ ही भृगुपुत्र उद्यना उनके हायमें आ गये। उदानाको हाथमें आया देख देवेश्वर उनार---म मगवान् शिवने सुँह फैला लिया और वीरेंग्रे हायरा धर देकर उशनाको मुखके भीतर डाट दिया ॥ १९ ॥ स तु प्रविष्ट उदाना कोप्टं माहेश्वरं प्रमुः। व्यचरचापि तत्रासौ महात्मा भृगुनन्द्रनः॥२०॥

महदिवजीके पेटमें हुसकर प्रभावशानी महानना मगुनन्दन उद्यमा उसके भीतर सद और दिन्दरने हमे ॥ २०॥

युधिष्टिर उवाच

किसर्घ व्यचरह् राजन्तुशना तस्य धीमनः। जहरे देवदेवस्य कि चाकार्यान्सहापुतिः॥ २१ ॥ युधिष्ठिरने पूछा—राजन् । महातेजसी उद्यमाने इद्विमान् देवाधिदेव महादेवजीके उदरमे किसिळेये विचरण किया और वहाँ क्या किया ! (( २१ ))

भीष्म उवाच

पुरा सोऽन्तर्जञ्जतः स्वाणुभृतो महावतः। वर्षाणामभवद् राजन् प्रयुतान्यर्वुदाति च ॥ २२ ॥

भीष्मजीने कहा निष्य ! प्राचीनकालमें महात् प्रतपारी महादेवजी जलके भीतर हुँठे काठकी माँति खिर भावते खड़े हो लाखों-अरबों वर्षोतक तपस्या करते रहे ॥२२॥ उद्तिष्ठत् तपस्सप्चा हुश्चरं च महाह्वत् । ततो देवातिदेवस्तं ब्रह्मा वै समस्पर्तत ॥ २३॥

वह हुष्कर तपस्था पूरी करके जब वे जलके उस महान् सरोवरसे बाहर निकले, तव देवदेव ब्रह्माची उनके पास गये॥ २३॥

तपोवृद्धिमपुरुखच कुराछं चैवमव्ययः। वपः सुचीर्णमिति च प्रोवाच मृपमध्यतः॥ २४॥

अविनाशी ब्रह्मानीने उनकी तपोद्वदिका कुशक-वमाचार पूछा। तह मगवान् वृत्रमध्वजने यह वताया कि भरते तरक्या मळीमॉर्ते हम्पन्त हो गयी। ॥ २४ ॥ तस्तंयोगेन वृद्धि व्याप्यपद्यन् स सु शंकरः। महामतिरचिन्त्यातमा सत्यधर्मरतः सद्या। २५॥

तराक्षात् परम हृदिमान्। अचिनत्यस्वरूप और सदा राजवर्मपरावण महादेवजीने अपनी तमस्याके राज्यकंते उद्यानाकी तपस्यामें भी कृदि हुई देखी ॥ २५ ॥ स तेनाढ्यो महायोगी तपसा च धनेन च । व्यराजत महाराज त्रिपु छोकेषु वीर्यवान् ॥ २६ ॥

महाराज । महायोगी उद्याना उस वपस्यास्त्य धनसे धम्पन्न एवं हाक्तिवाजी हो तीनों लोकोंने प्रकाशित होने लगे ॥ ततः पिनाकी योगातमा ध्यानयोगं समाविद्यत् । उदाना तु समुद्धियो निलिस्पे जठरे ततः ॥ २७॥

तदनन्तर पिनाकबारी योगी महादेवने ध्यान छ्याया । उछ समय उदाना अस्यन्त उदिग्न हो उनके उदरमें ही विलीन होने छो ॥ २७ ॥

तुधान च महायोगी देवं तत्रस्य एव च। निःसारं काङ्क्षमाणः स तेन स प्रतिहन्यते॥ २८॥

महायोगी उशनाने वहीं रहकर महादेवजीको स्तुनि की। वे निकल्नेका मार्ग चाहते थे; परतु महादेवजी उनकी यविको प्रतिहत कर देते थे॥ २८॥

उराना तु तथोवाच जढरस्थो महामुदिः।

म० स० ३---१, २२--

प्रसादं में कुरुव्वेति पुनः पुनररिंद्म॥२९॥

शत्रुदमन नरेश ! तन उदरमें ही रहकर महामुनि उद्यानाने महादेवजीते वारवार प्रार्थना की—'प्रामो ! मुक्तपर कुमा कीजिये' !! २९ !!

तमुवाच महादेवो गच्छ शिश्तेन मोक्षणम् । इति सर्वाणि स्रोतांसि स्व्धा त्रिद्शपुङ्गवः ॥ २० ॥

तव सहादेवजीने उनसे कहा-शिक्षक मार्गसे ही हुग्हारा उद्धार होगा, अतः उसीसे निकले ।' ऐसा कहकर देवेच्यर शिवने अन्य सारे द्वार रोक दिये !! ३० !! अपध्यमानस्तद् द्वारं सर्वतः रिपिहतो सुनिः । पर्यकामद् दहामान इतन्नेतन्त्रः तेजसा !! ३१ !!

ँ सब ओरसे थिरे हुए मुनिवर उशना उस शिक्तद्वारको देख नहीं गति थे। अतः भगवान् शङ्करके तेवसे दग्ध होते हुए वे उदरमे ही इघर-उघर चक्रर काठने छगे॥ २१॥ स वै निष्क्रस्य शिक्तेन शुक्रत्वमभिषेदिचान्। कार्येण तेन सभसो नाध्यगच्छत मध्यतः॥ ३२॥

वत्यश्चात् वे शिश्नके द्वारते निकलकर सहसा चाहर सा गये । उस द्वारते निकलनेके कारण ही उनका नाम छक (बीर्य) हो गया। यही कारण है जिसते वे आकाशके बीचसे होकर नहीं निकलते ॥ २२ ॥

विनिष्कान्तं तु तं द्रष्ट्वा ज्वलन्तमिव तेजसा । भवो रोषसमाविष्टः शूलोचतकरः स्थितः ॥ ३३ ॥

बाहर निकल्पेपर शुक्त अपने तेजले प्रच्यकित्से हो रहे ये। उन्हें उस अवस्थार्मे देखकर हाथमें त्रिशुल केकर खड़े हुए भगवान् शिव पुनः रोपले भर गये॥ ३३ ॥ अवारयत तं देखी कुन्हें पशुपति पतिम्। पुत्रत्वमगमद् देक्या वारिते शंकरे च सः॥ ३४॥

उस समय देवी पार्वतीने कुपित हुए अपने पतिदेव भगवान् पशुभविको रोका । देवीके द्वारा भगवान् शङ्करके रोक दिये जानेपर शुकाचार्य उनके पुत्रभावको प्राप्त द्वार ॥ ३४ ॥ देव्यवाच

हिंसनीयस्त्वया नैव सम पुत्रत्वमागतः। न हि देषोदरात् कश्चिक्षिःसतो नाशमृच्छति ॥ ३५॥

देवी पार्वतीने कहा-अमी । अब यह ग्रक मेरा पुत्र हो बया; अतः आपको इसका विनाश नहीं करना चाहिये। देव | जो आपके उदरखे निकला हो, ऐसा कोई भी पुरुष विवासको नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ३५॥ वतः प्रीतो अवो देव्याः महसंहचेदमग्रधीत । गच्छत्वेष यथाकाममिति राजन् पुनः पुनः ॥ ३६॥ राजन् । यह सुनकर महादेवजी पार्वतीजीपर बहुत प्रसन्न हुए और हँसते हुए बारंबार कहने छगे-ध्यव यह बहाँ चाहे जा सकता हैं? !! ३६ !!

ततः प्रणस्य वरदं देवं देवीमुसां तथा। उराना प्राप तद्धीमान् गतिमिष्टां महामुनिः ॥ ३७॥

तदनन्तर बुद्धिमान् महामुनि शकाचार्यने वरदायक

तुमसे कह सुनाया ॥ ३८ ॥ इति श्रीभ्रहाभारते शास्त्रिपर्यणि भोक्षघर्मपूर्वणि भवभागवसमागमे पृकोननवस्पिकहिशततमोऽप्यापा ॥२८९॥

इस प्रकार श्रीमदासारत शान्ति पर्वेक अन्तर्गेत सोक्षधर्मपर्वमें महादेवजी और शुकावार्यका समागमिवयक दो सी नवासीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८९ ॥

## नवत्यधिकद्विंशतत्तमोऽध्यायः

#### पराशरगीताका आरम्म-पराशर मनिका राजा जनकको कल्याणकी प्राप्तिके साधनका उपदेश

युधिष्ठिर उवाच

अतः परं महाबाहो यच्छ्रेयस्तद् वदस्व मे। म तुष्याम्यमृतस्येव वचसस्ते पितामह ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा-महाबाहु पितामह । अब इसके बाद जो भी कल्याण-प्राप्तिका उपाय हो। वह मुझे बताइये। केंसे अमृत पीनेसे मन नहीं भरता। उसी तरह आपके बचन सुननेसे मुझे तुप्ति नहीं होती है ॥ १ ॥

कि कर्म पुरुषः करवा शुभं पुरुषसत्तम। ध्येयः परमवामोति प्रेत्य चेह च तद् वद् ॥ २ ॥

पुरुषप्रवर ! इसीछिये मैं पूजता हॅ कि पुरुष कीन-सा हाम कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोकमें भी परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है। यह मुझे बतानेकी कपा करें।। २॥

भीष्म उवाच

अत्र ते वर्तयिष्यामि यथापूर्व महायशाः। धराहारं महात्मानं पप्रच्छ जनको नृषः॥ ३॥

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठर ! इस विषयमें भी मैं तम्हें पर्ववत् एक प्राचीन प्रसङ्घ सुनाऊँगा। एक समय महायशस्त्री राजा जनकने महात्मा पराशर सुनिसे पूछा-॥३॥ कि श्रेयः सर्वभूतानामसिंख्छोके परत्र च। यद् भवेत् प्रतिपत्तव्यं तद् भवान् प्रविता मे ॥ ४ ॥

मुने ! कीन-सी ऐसी बस्तु है। जो समस्त प्राणियोंके लिये इहलोक और परलोकमे भी कल्याणकारी एवं जानने योग्य है ! उसे आप मुझे बताइये शा ४ ॥

ततः स तपसा युक्तः सर्वधर्मविधानवित्।

देवता महादेवजी तथा उमादेवीको प्रणाम करके अमीर

चरितं भरतश्रेष्ठ यन्मां त्वं परिष्ट्छिसि॥३८॥

उचके अनुसार मैंने यह महात्मा भृगुपुत्र शुक्राचार्यका नारित्र

भरतश्रेष्ठ ! ताव बुधिष्ठिर ! गुमने जैसा मुझसे पूछा था।

पतत् ते कथितं तात भागवस्य महातमनः।

गति प्राप्त कर ली ॥ २७ ॥

**चुपायानुग्रहमना** सुनिर्वापयमधाववीत् ॥ ५ ॥ सब सम्पूर्ण धर्मोंके विधानको जाननेवाले वे सनस्वी मुनि राजा जनकपर अनुग्रह करनेकी इच्छाते इस प्रकार योले ॥

पराशर उपाप

धर्म एव कृतः थेयानिह लोके परत्र च। तसादि परमं नास्ति यथा प्राहर्मनीपिणः ॥ ६ ॥

पराशरजोने कहा—राजन् | जैस कि मनीपी पुरुपी का कथन है। धर्मका ही विधिपूर्वक अनुग्रान किया जाय हो वह इहलोक और परलोकमें भी कल्याणकारी होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेयका उत्तम साधन नहीं है॥ ६॥ प्रतिपद्य नरो धर्म खर्गलोके महीयते।

धर्मात्मकः कर्मविधिदेहिनां नृपसत्तम्॥ ७॥ नुपश्रेष्ठ । धर्मको जानकर उत्तका आश्रय हेनेवाच मनुष्य स्वर्गलोक्में चम्मानित होता है ।वेदीमें नो ।सर्व परः धर्मे चर, यजेत, बुहुयात्। इत्यादि वाक्योद्वारा मनुष्योदा कर्तेच्य-विचान किया गया है। वहीं धर्मका समण है ॥ ७॥

तस्यन्नायमिणः सन्तः सकर्माणीह कुर्वते ॥ ८ ॥ सभी आश्रमोंके लोग उस धर्ममें ही खित गहरर हर

जगत्में अपने-अपने कमोंका अनुग्रान बरते हैं॥ ८॥

चतुर्विधा हि लोकेऽस्मिन् यात्रातातविधीयते । सत्यों यत्रावतिष्ठन्ते सा च कामात् प्रवर्तते ॥ ९ ॥

तात । इस होकमे चार प्रभारकी जीविकाका विधान है

( ब्राह्मणके लिये यज्ञादि कराकर दक्षिणा छेता। खत्रियके लिये कर छेता। वैदयके लिये खेती आदि करना और शुद्रके लिये तीनों वर्णोकी देवा करना )। मनुष्य इन्हीं चार प्रकारकी लीविकाओंका आध्य लेकर रहते हैं। यह चीविका दैवेच्छा-के चलती है।। ९॥

सुकृतासुकृतं कर्म निषेव्य विविधैः क्रमैः। दशार्वप्रविभक्तानां भूतानां यहुधा गतिः॥१०॥

को प्राणी नाता प्रकारके क्रमसे पुण्य और पापकर्मका सेवन करके पञ्जलको प्राप्त हो गये हैं अर्थात् स्थूल ग्रापैर-का स्थाग कर देते हैं उनको मिळनेवाळी गति नाना प्रकारकी कतायी गयी है !! १० !!

सौवर्णे राजतं चापि यथा भाण्डं निषिच्यते । तथा निपच्यते जन्तुः पूर्वकर्मयशानुगः॥११॥

जैसे ताँव आदिक बर्तनीपर जम रोने और चाँदीकी कर कई चढ़ा दो जाती है, तर वे वैसे ही दिखायी देने रुगते हैं, उसी प्रकार पूर्व कर्मोंके वशीभूत प्राणी पूर्वकृत कर्मित क्रिस रहता है ( प्रण्यकर्मित क्रिस होनेके कारण वह सुखीं होता है और पापके क्रिस होनेके कारण वह सुखीं होता है और पापके क्रिस होनेके कारण उसे दुःखाँ उठाना पहता है ) ॥ ११॥

नाबीजाजायते किंचिमाकृत्वा सुखमेधते। सुक्रतैविन्दते सौब्यं प्राप्य देहस्यं नरः॥१२॥

जैसे बिना बीजके कोई अड्डूर पैदा नहीं होता, उसी प्रकार पुण्यकर्म किये बिना कोई सुस्ती या समृद्धिशाळी नहीं हो सकता; अतः अनुष्य देहत्यागके पश्चात् पुण्यकर्मोंके फळसे ही सुस्त पाता है ॥ १२ ॥

दैवं तात न परवामि नास्ति दैवस्य साधनम् । स्वभावतो हि संसिद्धा देवगन्धर्वदानवाः ॥ १३ ॥

तात । इच विषयमें गासिक कहते हैं भी प्रारव्यको प्रस्थव नहीं देख पाता तथा प्रारव्यके असितवका स्वक अनुमानप्रमाण भी नहीं है । किंतु देवताः गुन्वर्व और दानव आदि पीनियों तो स्वागवित ही प्रारा होती हैं। गृरिश प्रेरव जातिकृतं कभी न समर्रित खदा जनाः । ते वै तस्य फलप्रासी कभी खाफि खतुर्विधम् ॥ १४ ॥

्द्रशके उत्तरमें यह कहा जा सकता है कि मस्कर गये हुए प्राणी पूर्वजनमें किये हुए कमोंको सदैव याद नहीं रख सकते। किंतु जब किसी पूर्वकृत कमेंका फल बात होता है। तब वे ही लोग खता ( मन, वाणी, नेन और क्रियादारा किये हुए ) चार प्रकारके कमोंका स्वरण करते हैं—अर्थात् यह कहते हैं कि मैंने पूर्व जनममें कोई ऐसा कमें किया होगा जिसका फल इस रूपमें बाता हुआ है। १४॥

छोक्याबाश्ययधीय बाब्स् वेदाश्ययः छतः । शान्त्यर्थे मनसस्तात नैतद् वृद्धानुशासनम् ॥ १५॥

वात! नासिक लोग जो यह कहते हैं कि लोकपाशके निर्वाह और समकी शानितके िक्ये देवोक शब्दोंको प्रमाण माना गया है अर्थात देदोंमें जो कर्म करनेका विधान है। वह जा अरामर्थ पुरुषोंके जीविकानिर्वाहके िल्ये है और जो पूर्वेज्ञसके किये हुए कर्मकी चर्चा आयी है। वह दुखी मतुष्योंके समको धीरन वैधानेके लिये है। परंतु यह मत ठीक नहीं है। क्योंकि पत्रज्ञािक आदि शानवृद्ध पुरुषोंने ऐसा उप-देश नहीं किया है ( पत्रज्जिक निर्वाहको जात्यापुर्मोगा? इस सुनके द्वारा जाति ( जन्म )। आयु और सुख-दुःखकप भोगको पूर्वकृत कर्मका फळ बताया है ) ॥ १५॥

चस्रुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम् । कुरुते यादशं कर्म तादशं प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥

मनुष्य नेव, मन, वाणी और क्रियाके द्वारा चार प्रकार-के कर्म करता है और जैवा कर्म करता है, वैवा ही उसका फळ पाता है।। १६ ॥

तिरन्तरं च मिश्रं च छभते कर्म पार्थिव । कल्याणं यदि वा पापं न तुनाशोऽस्य विद्यते ॥ १७ ॥

राजत् । मतुष्य कर्मके पळरूरते कभी केवळ घुख, कभी घुख-दुःख दोनोंकी एक खाय प्राप्त करता है। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों न हो, पळ भोगे विना उसका नाश नहीं होता ॥ १७ ॥

कदाचित् सुकृतं तात कृटस्थिमिध तिष्ठति । मज्जमानस्य संसारे यावद् दुःखाद्विमुञ्यते ॥ १८ ॥ ततो दुःखक्षयं कृत्वा सुकृतं कर्म सेवते । सुकृतक्षयाद् दुष्कृतं तद् विद्धि मनुजाधिप॥ १९ ॥

तात । स्वार-साराग्में डूनते हुए मनुष्यका पुण्यकर्म कमी-कमी तनतक खिर-जैसा रहता है। जनतक कि दु:खर्म उत्तका छुटकारा नहीं हो जाता है। तदनन्तर दु:खका भोग स्मास कर जेनेपर जीन अपने पुण्य कर्मके फ़लका उपमोग आरम्म करता है। जब पुण्यका भी क्षय हो जाता है। तब फिर वह पाणका फ़ल भोगता है। नरेस्वर । इस बातको तुम अच्छी तरह समझ लो॥ १८-१९॥

दमः क्षमा धृतिस्तेजः संतोषः सत्यवादिता। हीर्रोहेसान्यसनिता दाक्ष्यं चेति सुखावहाः॥ २०॥

इन्द्रियरंगमः क्षमाः थैर्यः तेजः संतोषः सत्यभाषणः छज्ञाः अर्दिषाः दुर्व्यसनका अभाव तथा दक्षताः—ये सब सुख देनेवाले हैं॥ २०॥

दुष्कृते सुकृते चापि न जन्तुनियतो भवेत्। वित्यं मनःसमाधाने प्रयतेत विचक्षणः॥ २१॥ विशान् पुरुषको जीवनपर्यन्त पाप या पुण्यमें भी आवक्त न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें ल्यानेका प्रयत्न करना चाहिये॥ २१॥

नायं परस्य सुकृतं दुष्कृतं चापि सेवते। करोति यादशं कर्म तादशं प्रतिपद्यते॥२२॥

जीव दूसरेके किये हुए ग्रुप अथवा अग्रुप कर्मको नहीं मोगताः वह स्वय जैसाकर्म करता है, वैसा ही फल पाता है॥

सुखदुःखे समाधाय पुमानन्येन गच्छति। अन्येनैव जनः सर्वः संगतो यश्च पार्थिवः॥ २३॥

विवेकी पुरुप सुख और हु:खको अपने मीतर विळीन करके अन्य मार्गचे अर्थात् मोक्षप्राप्तिके मार्गद्वारा चलता है। जो स्त्री, पुत्र और धन आदिमें आसक्त हैं, वे सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे ही मार्गपर चलते हैं। अतः जन्मते और मस्ते रहते हैं॥ २३॥

परेषां यदस्येत म तत् क्रयीत् खयं नरः। यो हास्युस्तथायुक्तः सोऽवहासं नियच्छति॥ २४॥

मनुष्य दूवरेके जिस कर्मकी निन्दा करें उसको स्वयं भी न करें। जो दूसरेकी निन्दा तो करता है। किंतु स्वयं

उसी निन्छ कर्ममें लगा रहता है। यह उपहामरा पान होता है ॥ २४॥

भीक राजन्यो ब्राह्मणः सर्वभक्ष्यो वैद्योऽनीहाबान् हीनवर्णोऽलसञ्च। विद्यांश्चादीलो बुत्तहीनः कुलीनः सत्याद् विश्वष्टो धार्मिकः स्त्री च दुण २५ रागी युक्तः प्चमानोऽऽरमहेतो-

र्मूखों वका नृपद्दीनं च राष्ट्रम्। पते सर्वे शोच्यतां यान्ति राजन् यक्षायुक्तः स्तेष्ट्दीनः प्रजासु॥ २६॥

राजन् । इरपोक क्षत्रियः ( मस्यामस्यका विचार न हरके ) सब कुछ खानेबाला ब्राह्मणः घनोपार्जनकी चेहारे गीत वा अकर्मण्य वैश्यः आलसी श्रृहः, उत्तम गुणीते गीत विदाराः ब्रह्मायारका पालन न करनेबाला छुलीन पुष्पः स्वयं भ्रष्ट हुआ बार्मिक पुष्पः दुराचारिणी स्त्रीः तिययारक योगीः केवल अपने लिये मोजन बनानेवाला मनुष्यः गूर्यं बनाः राजासे रहित राष्ट्र तथा अनितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति परेष्ट म रखनेबाला सुजान्ये सन्यके सब शोकके योग्य हैं अपनि

निन्दनीय हैं ॥ २५-२६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि भोक्षधसँपर्वणि पराशरगीतायाँ मवस्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः॥ २००॥ इस प्रकार शोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमँपर्वमँ पराशरगीताविषयक दो सौ नन्वेवाँ अध्याम पूरा हुआ॥ २००॥

## एकनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पराचरगीता-कर्मफलकी अनिवार्यता तथा पुण्यकर्मसे लाभ

पराशर उवाच

मनोरथरथं प्राप्य इन्द्रियाख्यहयं नरः। रिमभिक्षानसम्भूतैयां गच्छति स सुद्धिमान्॥१॥

पराशरजी कहते हैं—राजन् । इन्द्रियरूप घोड़ों के युक्त मनोमय (सहम शरीर ) एक रय है । ज्ञानकार इतियाँ ही इस रयके घोड़ों की बागड़ोर हैं । इन उपकरणोंसे युक्त रयपर आठड होकर जो पुरुष यात्रा करता है, वह बदिसान् है ॥ १ ॥

सेवाऽऽश्रितेन मनसा वृत्तिद्दीनस्य शस्यते । द्विज्ञातिद्दस्ताश्चिर्युचान तुतुल्यात् परस्परात् ॥ २ ॥

जो मनुष्य इन्द्रियोंकी बाह्य इतिते रहित (अन्तर्मुख) होकर ईश्वरकी झरणमें गये हुए सनके द्वारा उनकी उपासना करता है, उसकी बह उपासना श्रेष्ट समझी जाती है। ऐसी उपासना किसी विद्वान् एवं भक्त ब्राह्मणके बरद हस्तते ही उपलब्ध होती है। समान योग्यतावाले आरवके होर्गीने उनकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २ ॥ आयुर्ने युलमं लब्धा नावकर्षेद् विशाम्पते। उत्कर्षार्थे प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा॥ ३ ॥

प्रजानाय । मनुष्य-धरीरकी आयु सुलम नहीं है—पर दुर्लम वस्तु है। उसे पाकर आत्माको नीचे नहीं गिगता चाहिये । मनुष्यको चाहिये कि वह पुण्यवर्मके अनुष्ठतहारा आत्माके उत्थानके लिये वहा प्रयत्न करता रहे ॥ ।

वर्णेभ्यो हि परिश्रष्टो न वे सम्मानमहीते। न तु यः सिक्कयां प्राप्य राजसं कर्म सेवते॥ ४॥

जो मनुष्य दुष्कर्म करके वर्णने भए हो जाता है। वर् कदापि सम्मान पानेके योग्य नहीं है। इसके दिना है मनुष्य सच्चगुणके द्वारा सत्कार पाकर पिर राज्य वर्मना सेवन करने त्यगता है। वह भी सम्मानके योग्य नहीं है॥ वर्णोत्कर्षमवाष्नोति नरः पुण्येन कर्मणा। दुर्छैमं तमलञ्चा हि हन्यात् पापेन कर्मणा॥ ५॥

पुष्य कमी ही मनुष्य उत्तम वर्णमें जन्म पाता है। पापीके छिये वह अत्यन्त दुर्छम है। वह उसे न पाकर अपने पापकर्मके द्वारा अपना ही नाश करता है। ५॥ अञ्चानाव्य छतं पापं तपसैवाभिनिर्णुदेत्। पापं हि कमें फछति पापमेव स्वयं छतम्। तसात पापं न सेवेत कमें दुःखफछोद्यम्॥ ६॥

अनजानमें जो पाप बन जाय, उसे तपस्याके हारा नष्ट कर दें। क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म पापरुप दुःखके रूपमें ही फलता है। अतः दुःखनय फल देनेबाले पापकर्मका कदापि सेवन न करे।। ६॥ पापानुबन्धं यत् कर्म यद्यपि स्थान्महाफलस्। तक्ष सेवत मेधावी छुचिः कुदालिमं यथा॥ ७॥

पापरे सम्बन्ध रखनेवाला को कर्म है। उसका कितना ही बड़ा लैकिक सुखरूप फल क्यों न हो। दुदिमान् पुरुप उसका कदापि रोबन न करे। वह उससे उसी तरह दूर रहे।

जैते पवित्र मनुष्य चाण्डाळेते ॥ ७ ॥ विंत फप्टमनुषद्यामि फळं पापस्य कर्मणः । प्रत्यापन्नस्य हि ततो नात्मा तावद् विरोचते ॥ ८ ॥

स्या पापकर्मका कोई दुःखदायक फल मैं देखता हूं १ अर्थात् नहीं देखता । पेसा मानकर पापमें प्रदृत्त हुए मनुष्यको परमात्माका चिन्तन अच्छा नहीं लगता ॥ ८ ॥ प्रत्यापत्तिस्त्र यस्येह बालिशस्य न जायते । तस्यापि सुमहांस्तापः प्रस्थितस्योपजायते ॥ ९ ॥

इस सक्तरमें जिस मूर्लंको सम्बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती, उस मनुष्यको परलोकमें जानेपर महान् स्रताप भोगना पद्धता है॥ ९॥

विरक्तं शोध्यते वस्तं न तु कृष्णोपसंहितम्। प्रयत्नेन मनुष्येन्द्र पापमेवं निवोध मे ॥१०॥

नरेन्द्र | विना रॅगा डुआ वस्त्र घोनेचे खच्छ हो जाता है; किंतु जो काले रगमें रॅगा हो वह प्रयत्नकरनेखे भी खफेद नहीं होता; पपको भी ऐसा ही समझो । उसका रंग भी जहरी नहीं उतरता है ॥ १० ॥

खयं छत्वा तु यः पापं शुभमेवानुतिष्ठति । प्रायश्चित्तं सरः कर्तुसुभयं सोऽइनुते पृथक् ॥ ११ ॥

जो स्वय जान बूंककर पाप करनेके पश्चात् उतके प्रायश्चित्तके उद्देशमें श्चम कांका अनुश्चन करता है, वह श्चम और अशुन दोनींका पृथक् पृथक् फल भोगावा है।

बहानात् तु छतां हिंसामहिंसा व्यक्कवित । ब्राह्मणाः शास्त्रनिर्देशादित्याहुर्बह्मवादिनः॥ १२॥ तथा कामछतं नास्य विहिसेबानुकर्पति । इत्याहुर्ब्रह्मशास्त्रश्चा ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः॥ १३॥

अनजानमें जो हिंवा हो जाती है, उसे अहिंसान्त्रतका पालन दूर कर देता है। ज्ञस्रवादी ज्ञाहण शास्त्रकी आश्राके अनुसार ऐसा ही कहते हैं। किंतु स्वेन्छांसे किये हुए हिंसामय पापकर्मको अहिंसाका जत भी दूर नहीं कर सकता। ऐसा वेदशास्त्रीके श्राता, वेदका उपदेश देनेवाले ज्ञाह्मणींका कथन है।। अहं तु तायत् पर्यामि कर्म यद् चर्तते छतम्। गुणयुक्तं प्रकार्श वा पापेनानुपसंहितम्॥ १४॥

परत में तो ऐसा देखता हूं कि जो कर्म किया गया है। वह पुण्य हो या पायवुक्त, प्रकटरूपमें किया गया हो या छिपाकर ( तथा जान-भूहकर किया गया हो या अनजानमें )। वह अपना फल अवस्य देता ही है। १४ ।।

यथा स्हमाणि कर्माणि फलन्तीह यथातथम् । युद्धियुक्तानि तानीह इतानि मनसा सह ॥१५॥ भवत्यत्पफ्ठं कर्मे सेवितं नित्यमुल्यणम् । अयुद्धिपूर्वं धर्मक इतमुत्रेण कर्मणा॥१६॥

धर्मंग राजा जनक | जैते मनते वोच-विचारकर द्विद्वद्वारा निश्चय करके जो स्थूल या सहम कर्म यहाँ किये जाते हैं। वे यथायोग्य कल अवश्य देते हैं। उसी प्रकार हिंसा आदि उम्र कर्मके द्वारा अनजानमें किया हुआ भयंकर पाप यदि यदा बनवा रहे तो उसका फल भी मिलता ही है। अन्तर इतना ही है कि जान बूसकर किये हुए कर्मकी अपेक्षा उसका फल बहुत कम हो जाता है ॥ १५-१६॥ एत्तानि यानि कर्माणि देवतिर्मुतिभिस्तथा। म चरेस तानि धर्मोतमा खुत्या चाणि न कुत्स्वयेत्॥१७॥

देवताओं और मुनियोंद्वारा जो अनुचित कर्म किये गये हों। बर्मीत्म पुष्प उनका अनुकरण न करे और उन कर्मो-को मुनकर मी उन देवता आदिकी निन्दा मी न करे॥१७॥

संचिन्त्य मनसा राजन् विदित्वा शक्यमात्मनः। करोति यः शुभं कर्मं स वै भद्राणि पश्यति ॥ १८॥

राजत् । जोमनुष्यमनते ख्व सोच-विचारकरः 'अमुक काममुद्धवे हो सकेगा या नहीं' इसका निश्चय करके ग्रामकर्मका अनुधान करता है। वह अवश्य ही अपनी मलाई देखता है।। बचे कपाले सलिलं संन्यस्तं हीयते यथा। बचेतरे तथाभावं प्राप्नोति मुखभावितम्॥ १९॥

जैसे नये बने हुए कच्चे घड़ेमें रक्खा हुआ जल नष्ट

हो जाता है, परंतु पके-पकाये घड़ेमें रखा हुआ ब्यों-का-स्यां बना रहता है, उसी प्रकार परिपक्ष विश्वद्ध अन्तःकरणमें सम्प्रादित सुखरायक ग्रुपकर्म निश्चल रहते हैं ॥ १९ ॥ सतोयेऽन्यत् तु यत् तोयं तस्मिन्नेच प्रसिच्यते । वृद्धे चृद्धिमवाप्नोति स्तिलेले स्तिललं यथा ॥ २० ॥ एवं कर्माणि यानीह बुद्धियुक्तानि पार्थिव । समानि चैव यानीह तानि पुण्यतमान्यपि ॥ २१ ॥

राजर ! उसी जड़बुक्त पक्के घड़िमें यदि दूसरा जल डाला जाय तो पात्रमे रखा हुआ पहलेका जल और नया ढाला हुआ जल—दोनों मिलकर वढ़ जाते हैं और हस प्रकार वह पड़ा अधिक जलते सम्पन्न हो जाता है। उसी तरह यहाँ विवेकपूर्वक किये हुए जो पुण्य कमें सचित हैं। उन्हींके समान जो नये पुण्यकमें किये जाते हैं। वे दोनों मिलकर अधिक पुण्यतम कमें हो जाते हैं (और उनके हारा वह पुरुष महान पुण्यात्मा हो जाता है) ॥ २०-२१॥

> राज्ञा जेतन्याः शत्रवश्चोन्नताश्च सम्यक् कर्तन्यं पालनं च प्रजानाम्।

यग्निरचेयो यहभिश्चापि यत्त-

रत्ये मध्ये वा वनमाधित्य स्थेयम्।१२१ नरेष्वर ! राजको चाहिये कि वह बडे हुए छन् के चीते । प्रजाका न्यायपूर्वक पातन करे । नाना प्रकारे नर्वे डीते । प्रजाका न्यायपूर्वक पातन करे । नाना प्रकारे नर्वे डीय अनिदेवको हात करे तथा वैराग्य होनेस मादत अवस्थामें अथवा अन्तिम अवस्थामें वनमें जानर रहे॥

दमान्वितः पुरुषो धर्मशीलो भूतानि चातमानमिवानुपरयेत्। गरीयसः पूजयेतातमशक्त्या सत्येन शीलेन छुलै नरेन्द्र॥ २३॥

राजन् ! प्रत्येक पुरुषको इन्द्रियसमा और पर्मा म होकर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समस्ता नारि ! जो विधाः तप और अवस्तामें अपनेते हैं हैं। कथा गुरु कोटिके छोग हों। उन सक्की यथानांत पूत्र क्ली चाहिये ! सत्यभाषण और अच्छे आवार विचारि ही सुख मिळता है !! २३ !!

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि सोक्षधसँपर्वेणि पराशारगीतार्था एकनवस्यधिकद्विशततसोऽष्यायः ॥ २९१ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधसँपर्वेमें पराशस्यीताविषयक दो सौ इवयानदेवीं अधाय पूरा हुटा ॥२०१॥

## द्विनवत्यधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः

पराधरगीता--धर्मोपार्जित धनकी श्रेष्ठता, अतिथि-सत्कारका महत्त्व, पाँच प्रकारके ऋणेंसे ट्रटनेशी विधि, मगवरत्तवनकी महिमा एवं सदाचार तथा शुरुजनोंकी सेवासे महान् लाम

परागर उवाच

कः कस्य चोपकुचते कथः कस्मै प्रयच्छति। प्राणी करोत्ययं कर्म सर्वमात्मार्थमात्मना॥१॥

पराशरजी कहते हैं—राजन् ! कीन किसका उपकार करता है और कीन किसको देता है ? यह प्राणी सारा कार्य स्वयं अपने ही लिये करता है !! १ !!

गौरवेण परित्यक्तं निःस्तेहं परिवर्जयेत्। स्रोद्यं भ्रातरमपि किमुतान्यं पृथन्जनम्॥२॥

अपना समा भाई भी यदि अपने श्रेष्ठ स्वभावका और स्नेहका त्याग कर दे तो छोग उसको त्याग देते हैं। फिर दूखरे किसी साधारण मतुष्यकी तो बात ही क्या है।। २।। विदिश्यस्य विशिष्टाच्य सुत्यो दानप्रतिप्रही। स्रयोः पुण्यतरं दानं तद् द्विजस्य प्रयच्छतः॥ ३॥

श्रेष्ठ पुरुषको दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुपने प्राप्त हुआ प्रतिग्रह—इन दोनोंका महत्त्व वरावर है तो भी इन दोनोंमेंने ब्राह्मणके छिये प्रतिग्रह स्वीकार करनेकी अपेक्षा दान देना अधिक पुण्यमय माना गया है॥ ३॥ न्यायागतं धनं चैच न्यायेनैय विवर्धितम्। संरक्ष्यं यह्ममास्थाय धर्मार्थमिति निद्ययः॥ ४॥

जो धन स्थायचे प्राप्त किया गया हो और त्याउवे रो वहाया गया हो। उतको धानपुर्वक धर्मके उद्देश्ये बचाये रखना चाहिये। यही धर्मधास्त्रका निश्चय है॥ ४॥

न धर्मार्थी नृहांसेन कर्मणा धनमर्नथेत्। हास्तिवः सर्वकार्याणि कुर्यात्रद्विमनुसरेत्॥ ५ ॥

धर्म चाइनेबाले पुरुषको मूरकर्मके द्वारा पनरा उर के नहीं करना चाहिये। अरनी शक्तिके अतुवार गमन उर कर्म करे। धन बढ़ानेकी चिन्तामें न पड़े ॥ ५॥

स्रपो हि प्रयतः शीतास्तापिता व्यतनेन या। शक्तिसोऽतिथये दत्ता सुभातीयास्तुत पत्रम् ॥ ६ ।

जो मीसम्बा विचार करके अपनी ग्राफिट अनुसर करें और भूखे अतिथिको ठंडा या गरम दिया हुआ उन के अन्न पविनमावरे कार्रण करता है। वह उत्तम जन कर्मा रन्तिदेवेन छोकेष्टा सिद्धिः प्राप्ता महात्मना। फलपत्रैरथो मूलैर्मुनीनर्चितवांश्च सः॥ ७॥

महात्मा राजा रिनादेवने फल्पमूल और पत्ति श्राप्ति-सुनिर्योका पूक्त किया था । इसीसे उन्हे वह बिद्धि प्राप्त हुई, जिसकी स्व लोग अभिलापा रखते हैं ॥ ७ ॥ तैरेव फल्पनिश्च स्व माठरमतोपयत् । सस्माल्डिभे परं स्थानं शैन्योऽपि पृथिवीपतिः ॥ ८ ॥

पृष्वीपालक महाराज शैक्यने भी उन फल और पत्रींसे ही माठर मुनिको सतुष्ठ किया था। जिससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई ॥ ८॥

देनतातिथिभृत्येभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा । भृणवान् जायते मर्त्यस्तसादनुणतां व्रजेत्॥ ९ ॥

प्रत्येक मतुष्य देवता, अतिथि, भरण-पोपणके योग्य कुटुम्त्रीजन, पितर तथा अपने-आपका भी ऋणी होकर जन्म हेता है; अतः उसे उस ऋणसे मुक्त होनेका यन्न करना चाहिये॥

खाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यहकर्मणा। पितस्यः श्राद्धदातेन सृणामभ्यर्चनेन च ॥ १०॥

वेद-बाल्जेंका स्वाध्याय करके ग्रुपियोंके, यश-कर्मद्वारा -देवताओंके, आद और दानवे पितरोंके तथा स्वागत-सकारः वेवा आदिके आतिथियोंके ग्रुणचे छुटकारा होता है ॥ १० ॥

वाचा शेपावहार्येण पाछनेनात्मनोऽपि च। ययावद् भृत्यवर्गस्य चिकीर्पेत् कर्म आदितः॥११॥

इसी प्रकार बेद-वाणिके पठनः श्रवण एव सनन्छे। यह-श्रेष अलके भोजनचे तथा जीवोंकी रहा करनेचे मनुष्य अपने श्रुणचे श्रुक्त होता है। भरणीय कुटुम्बीजनके पालन-पोपणका आरम्भवे ही प्रवन्य करना चाहिये। इतसे उनके श्रुणचे भी श्रुक्ति हो जाती है।। ११।।

अयरनेन च संसिद्धा धनैरिष विवर्धिताः। सम्यग्हात्वा हुतवहं मुनयः सिद्धिमागताः॥ १२॥ ऋषि-मुनिर्वेके पाठ घन नहीं या तो भी वे अपने प्रयत्न-से ही विद्ध हो गये। उन्होंने विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके विद्धि प्राप्त की थी॥ १२॥

विश्वासित्रस्य पुत्रत्वमृचीकतनयोऽगमत्। ऋम्मिः स्तुत्वा महावाहो देवान् चै यद्यभाषानः॥ १३ ॥ महावाहो । ऋचीकके पुत्र यहमें भाग छेनेवाले देवताओं की वेद-मन्त्रोंद्वाय स्तुति करके विश्वामित्रके पुत्र हो गये॥

गतः शुक्रत्वमुश्चाना देवदेवप्रसादनात्। देवां स्तुत्वा तु गगने मोदते यशसा वृतः॥१५॥ महर्षि उशना देवाधिदेव महादेवलीको प्रसन्न करके

उनके शुक्रवको प्राप्त हो उसी नामसे प्रसिद्ध हुए । साथ ही पार्वतीदेवीकी स्तुति करके वे यशस्त्री ग्रुनि आकाशमें ग्रहरूपसे स्थित हो ज्ञानन्द भोग रहे हैं ॥ १४ ॥

सित हो जानन्द मोग रहे हैं ॥ १४ ॥ असितो देवलक्षीय तथा नारदपर्वती । कक्षीवान जामदग्वश्रीय तथा नारदपर्वती । कक्षीवान जामदग्वश्री विश्वामित्रोऽत्रियेत च । भरद्वाजो हरिक्मश्रुः छुण्डधारः श्रुतश्रवाः ॥ १६ ॥ एते महर्पयः स्तुत्वा विष्णुमृग्भिः समाहिताः । छेभिरे तपसा सिर्दि प्रसादात् तस्य धीमतः ॥ १७ ॥

अधित, देवल, नारद, पर्वत, कश्रीवान, जमदीननन्दन परद्युराम, मनको वधमें रखनेवाले ताण्डय, विषष्ठ, जमदिन, विश्वामिन, अचि, मरद्वाल, इरिदमशु, कुण्डधार तथा श्रुत-श्रवा—इन महर्षियोंने एकामचित्त हो वेदकी ग्रु-चाओंद्वारा भयावान् विष्णुकी स्तृति करके उन्हीं बुद्धिमान् श्रीहरिकी कुपा-से तपस्या करके लिद्धि प्राप्त कर ली ॥ १५–१७॥

अनहीश्चाईतां प्राप्ताः सन्तः स्तुत्वा तमेव ह । न तु वृद्धिमिहान्विच्छेत् कर्मकृत्वा जुगुप्सितम्॥१८॥

को पूजाके योग्य नहीं थे, वे भी भगवान् विष्णुकी स्तुति करके पूजनीय सत होकर उन्होंको प्राप्त हो गये। इस सोकर्मे निन्दनीय आचरण करके किसीको भी अपने अम्युदयकी आशा नहीं रखनी चाहिये॥ १८॥

येऽथी धर्मेणते सत्या येऽधर्मेणधिगस्तु तान्। धर्मे वै द्याग्वतं लोके न जह्याद् धनकाह्यया ॥ १९ ॥

धर्मका पाठन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है। वही सबा धन है। जो अधर्मने प्राप्त होता है। वह धन तो विकार देने योग्य है। स्वरामे धनकी इच्छाते शास्त्र धर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये॥ १९॥

बाहिताक्रिहिं धर्मात्मा यः स पुण्यस्रदुत्तमः । वेदा हि सर्वे राजेन्द्र स्थितास्त्रिस्वित्रपु प्रमो ॥ २० ॥

राजेन्द्र ! जो प्रतिदिन अभिनहोत्र करता है, वही धर्मात्मा है और वही पुण्यकर्म करनेवाओंमें श्रेष्ठ है । प्रभो ! सम्पूर्ण वेद दक्षिण, आहवनीन तथा गाईपरय-इन तीन अनिन्या-में ही खित हैं !! २० !!

स चाप्यग्याहितो विधः क्रिया यस्य न हीयते। श्रेयो हानाहिताग्नित्वमग्निहोत्रं न निश्कियम् ॥ २१ ॥

जिसका सदाचार एव सत्कर्म कभी छुप्त नहीं होताः वह ब्राह्मण (अग्निहोत्र न करनेपर भी ) अग्निहोत्री ही है। सदाचारका टीक ठीक पालन होनेपर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है। किंतु सदाचारका त्याग करके केवल अग्निन होत्र करना कदापि कल्याणकारी नहीं है ॥ २१ ॥ अग्निरात्मा च माता च पिता जनयिता तथा । गुरुश्च नरहाार्द्देल परिचर्या यथातथम् ॥ २२ ॥

पुरुवर्धह ! अग्निः आत्माः माताः जन्म देनेवाले पिता तथा गुरु-इन सबकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये॥ २२॥

मानं त्यक्तवा यो नरो वृद्धसेवी विद्वान् क्रीवः पश्यतिप्रीतियोगात। दाक्ष्येण हीनोधर्मयुक्तो नदान्तो छोकेऽस्मिन् वै प्च्यते सद्गिर्ययं॥२३१

जो अभिमानका त्याग करके वृद्ध पुरुपोरी हेवा ररः-विद्वान् एव काम-भोगमें अनातक होकर सरहो प्रेमपुर्वे देखता, मनमें चतुराई न रखकर धर्ममें छंलना रहता की दूखरोंका दमन या हिंसा नहीं करता है, वह मनुष्य हस टोहमें श्रेष्ठ है तथा सर्युक्य भी उसका आदर करते हैं॥ २३॥

हति श्रीमहाभारते वान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि परादारगीतायां दिनवस्यधिकहिदाततमोऽध्यायः ॥२९२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वेमें पराशरगीताविषयक दो सौ वानवेर्वो अध्याय पूरा हुआ॥ २९२॥

## त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पराश्वरगीता—शूद्रके लिये सेवाद्यचिकी प्रधानता, सत्सङ्गकी महिमा और चारों वर्णोंके धर्मपालनका महत्त्व

परागर उवाच

वृत्तिः सकाशाद् वर्णेभ्यक्षिभ्यो हीनस्य शोभना। प्रीत्योपनीता निर्देश धर्मिष्ठान् कुकते सदा ॥ १ ॥

पराशरजी कहते हैं — राजन् । शूद्रके लिये तीनों वर्णोंकी धेवारे जीवन निर्वाह करना ही सबसे उत्तम है। शूद्रके लिये निर्दिष्ट सेवाहत्तिका यदि वे प्रेमपूर्वक पालन करें तो वह सदा उन्हें धर्मिष्ठ बनाती है ॥ १ ॥

वृत्तिक्चेन्नास्ति शूद्रस्य पित्तपैतामही ध्रुवा। न वृत्ति परतो मार्गेन्छुश्रूषां तु प्रयोजयेत्॥ २॥

यदि श्रद्रके पास वाप-दादोका दिया हुआ जीविकाका कोई निश्चित साधन नहीं है तो वह दूसरी किसी वृद्धिका अनुसंधान न करे। तीनों वर्णोंकी सेवाको ही जीविकाके उपयोगमें स्राये॥ २॥

सिद्धस्तु सह संसर्गः शोभते धर्मदर्शिभः। नित्यं सर्वाखनस्थासु नासिद्धिरित मे मतिः॥ ३॥

धर्मपर दृष्टि रखनेवाले सत्युवर्षोके ससमी रहना सदा ही श्रेष्ठ है। परतु किसी भी द्यामें कभी दृष्ट पुरुपोंका सङ्ग अच्छा नहीं है। यह मेरा दृढ़ निश्चय है ॥ ३ ॥ यथोद्यगिरौ दृष्ट्यं संनिकर्षेण दीप्यते । तथा सत्संनिकर्षेण हीनवर्णोऽपि दीप्यते ॥ ४ ॥

जैसे सूर्यका सामीप्प प्राप्त होनेसे उदयाचल पर्वतकी प्रमेष वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार शांधु पुरुषीके प्रमेष वस्तु चमक उठती है, उसी प्रकार शांधु पुरुषीके निकट रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य मी सहुणीले सुद्योभित होने लगता है। । ४।।

याडशेन हि वर्णेन भान्यते शुक्तमम्बरम् । साडशं कुरुते रूपमेतदेवमवेहि मे ॥ ५

देवेत बस्त्रको जैसे रतामें रँगा जाता है। वह वैशा ही रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जैसा नद्ग दिया जाता है। वैसा ही रग अपने ऊपर चढता है। यह बात मुहम असी तरह समझ लो ॥ ५॥

तस्माद् गुणेषु रज्येथा मा दोपेषु कदाचन। अनित्यमिह मर्त्योनां जीवितं हि चहाचहम्॥ ६ ॥

इवल्पि तुम गुणोंमं ही अनुराग स्वताः दोर्फे दर्भ नहीं; क्योंकि यहाँ मनुष्योंका जीवन अनित्व और नहान है। सुखे वा यदि वा दुःखे वर्तमानो विचक्षणः। यश्चिनोति गुभान्येच स तन्त्राणीह पर्यात ॥ ७ ॥

जो विद्वान् सुख अथवा दुःखमें रहकर भी न्द्रा है। कर्मका ही अनुष्ठान करता है। वही यहाँ द्वालींगे रेगन और समझता है ॥ ७ ॥

धर्माद्पेतं यत् कर्म यद्यपि स्थानमहाफलम्। न तत् सेचेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते॥ ८ ।

धर्मके विषयीत कर्म यदि लीकिक दृष्टिमे बहुन Pusics हो तो भी झुडिमान पुरुपको उसका मेवन नहीं उरना परिः क्योंकि उसे इस जगत्में हितकर नहीं बनाय जना है ॥ ८।

(धर्मेण सहितं यत् तु भवद्दवपकलोदयम् । तत् कार्यमविदादेन कर्मात्यन्तं सुम्वावहम् ॥) यो हत्वा गोसहस्राणि चृपो द्यादरिशता। स द्यान्द्रमात्रफलभाग् राजा भवति तस्करः॥ ९ ॥ ------जो कार्य धर्मके अनुकूल हो, वह अल्प लामदायक होनेपर भी निःशहु होकर कर लेने योग्य है, क्योंकि वह अन्तमें अत्यन्त सुख देनेवाला होता है। जो राजा दूसरोंकी हजारों गौएं छीनकर दान करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं करताः वह नामसात्रका ही दानी और राजा है। वास्तवर्मे तो वह चोर और डाकू है ॥ ९॥

खयभ्यरसृजचात्रे धातारं लोकसत्कृतम्। धातास्त्रत् पुत्रमेकं लोकानां धारणे रतम्॥ १०॥

ईश्वरने सबसे पहले लोकपजित ब्रह्मको उत्पन्न किया । ब्रह्माने एक पुत्र ( पर्जन्य ) को जन्म दिया। जो सम्पूर्ण छोकींको धारण करनेमें सत्पर है ॥ १०॥

तमर्चयित्वा वैश्यस्त क्रयांदत्यर्थमृद्धिमत्। रक्षितन्यं त राजन्यैरुपयोज्यं द्विजातिभिः॥११॥ धाजिहीरदाठकोधेईब्यकब्यप्रयोक्तिः शहैनिर्मार्जनं कार्यमेवं धर्मों न नश्यति ॥ १२ ॥

उसीकी पूजा करके वैश्यको चाहिये कि खेली और पशु-पालन आदिके द्वारा उसे अत्यन्त समृदिशाली यनाये। राजाको उसकी रक्षा करनी चाहिये और ब्राह्मणोको चाहिये कि वे क्रिटिलता, शठता एव फ्रोधको त्यागकर इध्य-कव्यका प्रयोग करते हुए उस अन्न-धनका यह ( लोकहितके कार्य ) में सद्द्रपयोग करें । श्रद्धोंको यञ्चभमि तथा वैवर्णिकीके घरीको झाड-बुहारकर **राफ रखना चाहिये। ऐसा करने**से धर्मका नाश नहीं होता ॥ ११-१२ ॥

अप्रणप्टे ततो घर्मे भवन्ति सुखिताः प्रजाः। स्रकेन तासां राजेन्द्र मोदन्ते दिवि देवताः ॥ १३ ॥

धर्मका नाश न होकर उसका पालन होता रहे तो सारी प्रजा सुखी होती है। राजेन्द्र। प्रजाओंके सुखी होनेपर स्वर्गमें देवता भी प्रसन रहते हैं ॥ १३ ॥ तस्माद् यो रक्षति नृपः स धर्मेणेति पूज्यते । मधाते चापि यो विप्रो वैदयो यखार्जने रतः ॥ १४ ॥ यश्च शुश्र्वतं शूद्रः सतत नियतेन्द्रियः । वतोऽन्यया मनुष्येन्द्र खधर्मात् परिर्दायते ॥ १५॥

जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करता है। वह उस धर्माचरणके कारण ही लोकमें पुजित होता है। इसी प्रकार जो

धनोपार्जनमें तत्पर रहता है तथा जो शुद्र जितेन्द्रिय भावते रहकर सर्वदा द्विजातियोंकी सेवा करता है, वे सभी अपने-अपने धर्माचरणके कारण छोकमें सम्मानित होते हैं । नरेन्द्र ! इसके विपरीत आचरण करनेसे सब लोग अपने धर्मसे गिर जाते हैं | १४-१५ |

प्राणसंतापनिर्दिष्टाः काकिण्योऽपि महाफलाः। न्यायेनोपार्जिता दत्ताः किमृतान्याः सहस्रशः ॥ १६॥

प्राणोंको कप्ट देकर भी यदि न्यायसे कमायी हुई थोड़ी-सी कीडियोंका भी दान किया जाय तो वे महान् पुल देनेवाली होती हैं: फिर जो दसरी वस्तएँ हजारीकी सख्याम दी जाती हैं। उनकी तो बात ही क्या है ॥ १६ ॥

सरकृत्य हि हिजातिभ्यो यो ददाति नराधिपः। याद्यां ताद्यां नित्यमञ्जाति फलमजितम् ॥१७॥

जो राजा ब्राह्मणीका सत्कार करके उन्हें जैसा दान देता है, वैसे ही उत्तम फलका यह सदा ही उपभोग करता है ॥ अभिगम्यच तत् तुष्धा दत्तमाह्यभिष्ट्रतम् ।

याचितेन तु यद् इत्तं तदाहुर्मध्यमं वुधाः ॥ १८॥ स्वय ही ब्राध्मणके पास जाकर उसे सतुष्ट करते हुए जो

दान दिया जाता है। उसे प्रशसनीय—उत्तम बताया गया है और याचना करनेपर जो कुछ दिया जाता है। उसे विद्वान पुरुष मध्यम श्रेणीका दान कहते हैं ॥ १८॥

अवद्या दीयते यत् तथैवाश्रद्धयापि वा। तमाहुरधमं दानं मुनयः सत्यवादिनः॥१९॥ अविकामेन्यज्ञमानो चिविधेन नरः सदा। तथा मयत्नं कुर्वीत यथा मुच्येत संथयात्॥ २०॥

अवहेलना अथवा अभदांचे जो दुःछ दिया जाता है। उसे सत्यवादी मुनियाँने अवम श्रेणीका दान कहा है। हृवता हुआ मनुष्य जिस तरह नाना प्रकारके उपायद्वारा समुद्रसे पार हो जाता है, वैसे ही तुमको भी सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिस प्रकार संवारतसुद्रसे खुटकारा मिले ॥ १९-२० ॥ दमेन शोभते विष्रः क्षत्रियो विजयेन तु। धनन वैश्यः शृद्धस्तु नित्यं दाक्ष्येण श्रीभते ॥ २१ ॥

ब्राह्मण इन्द्रियसंयमछे, क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे, वैश्य न्यायपूर्वक उपाजित धनमे और शृद्ध सदा सेवाकार्यमें ब्राह्मण धर्मपूर्वक स्वाभ्याय करता है, जो वेश्य धर्मके अनुसार कुशालवाका परिचय देनेले शोभा पाता है।। २१॥

इति श्रोमहाभारते बान्तिपर्वीण मोक्षधमेपर्वीण परावारगीतार्था त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९३॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्पंत भोक्षपर्भपर्वमं पराशरगीनाविष्यक दो सौ तिरानदेवाँ अध्याय पूरा हुआ || २९३ ||

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ स्रोक मिळाकर कुळ २२ स्रोक हैं )

# चतुर्नवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पराशरगीता—ब्राह्मण और शुद्रकी जीविका, निन्दनीय कर्मोंकेत्यागकी आज्ञा, मनुष्योंमें आसुरभावकी उत्पत्ति और भगवान् शिवके द्वारा उसका निवारण तथा स्वथमेके अनुसार कर्तव्यपालनका आटेश

पराशर उवाच

प्रतिब्रह्मगता विषे क्षत्रियं युधि निर्जिताः । वैदेयं न्यायार्जितादचेव द्युद्रे शुक्षुषयार्जिताः ॥ १ ॥ सन्पाप्यर्थाः प्रशस्यन्ते धर्मस्यार्थे महाफळाः।

पराशरजी कहते हैं —राजन् | बाह्मणके यहाँ प्रतिप्रहसे मिला हुआ, क्षत्रियके घर खुद्धले जीतकर लाया हुआ, वैद्यके पास न्यायपूर्वक ( खेती आदिसे ) कमाया हुआ और शहके यहाँ सेवासे प्राप्त हुआ योङ्गान्धा भी घन हो तो उसकी बड़ी प्रशसा होती है तथा धर्मके कार्यमे उसका उपयोग हो तो वह

महान् फळ देनेवाळा होता है ॥ १३ ॥

नित्यं त्रयाणां वर्णानां शुश्रुषुः शुद्ध उच्यते ॥ २ ॥ क्षत्रधर्मा वैदयधर्मा नावृत्तिः पतते द्विजः । शुद्धधर्मा यदा सु स्थात् तदा पतति वै द्विजः ॥ ३ ॥

ध्रहको तीनों वर्णोंका नित्य सेवक बताया जाता है। यदि ब्राह्मण जीविकाके अमावर्मे क्षत्रिय अयवा वैक्वके धर्मते जीवन-निर्वाद करे तो वह पतित नहीं होता है। किंद्र जय वह ध्रहके धर्मको अपनाता है। तव तत्काल पतित हो जाता है॥ चाणिक्यं पाशुपाल्यं च तथा शिल्पोपजीवनम्। शुद्धस्थापि विधीयन्ते यदा वृत्तिकै जायते॥ ४॥

जब ध्रद्र सेवाष्ट्रसिठे जीविका न चला सके। तब उसके लिये भी व्यापारः पद्मप्रालन तथा वित्यक्तला आदिसे जीवन-निर्वाह करनेकी आजा है || ४ ||

त्रवाह करना जाना है। है। रङ्गाबतरणं चैव तथा रूपोपजीवनम्। मदामांतोपजीव्यं च विक्रयं छोड्डचर्मणोः॥ ५॥ अपूर्विणा न कर्तव्यं कर्म छोके विवाहितम्। रुत्तपुर्वे तु त्यजतो महान् धर्म इति श्रुतिः॥ ६॥

रंगमञ्जपर जी आदिके वेषमे उत्तरकर नाचना या खेळ दिखाना, बहुत्तिपेका काम करना, मदिरा और मास वेचकर जीविका चळाना तथा ळोहे और चमड़ेकी विक्री करना—ये सब काम ( सबके ळिये ) छोकर्गे निन्दित माने गये हैं। जिसके घरमे पूर्वपरम्पराये ये काम न होते आये हों, उसे स्वयं इनका आरम्भ नहीं करना चाहिये। जिसके यहां पहळेसे इन्हें करनेकी प्रथा हो, वह भी छोड़ दे तो महान घर्म होता है—ऐसा शास्त्रका निर्णय है। ५-६॥

संसिद्धः पुरुषो लोके यदाचरति पापकम्।

मदेनाभिष्छुतमनास्तध न प्राह्ममुच्यते॥ ७॥

यदि कोई जगत्में प्रितिद हुआ पुरुप पमण्डों आइर या मनमें छोम भरा रहनेके कारण प्रापाचरण करने त्ये कें उसका वह कार्य ध्युकरण करने योग्य नहीं बताया गया है॥ श्रुयन्ते हि पुराणेषु प्रजा धिम्बुण्डशासनाः। दान्ता धर्मप्रधानाश्च न्यायधर्मातुवृत्तिकाः॥ ८॥

पुराणोंमें सुना जाता है कि पहले अधिरात मुप्प स्थमी, धार्मिक तथा स्थायोजित आचारका है अनुस्त करनेबाले थे । उस समय अपराधियोंकी विकासमझा है। दण्ड दिया जाता था ॥ ८॥

दण्ड दिया जाता या ॥ ८ ॥ धर्म एव सदा नृणामिह राजन प्रशस्यते । धर्मवृद्धा गुणानेव सेवन्ते हि नरा भुवि ॥ ९ ॥

राजन् । इस जगत्मे सदा मनुष्येके धर्मनी ही प्रशंग होती आयी है। धर्ममे युश्चिट लोग इस भूतलपर देव चद्रणींका ही सेवन करते हैं ॥ ९॥

तं धर्ममसुरास्तात नामृष्यन्त जनाधिय। विवर्धमानाः कमशस्तव तेऽन्वाविशन् प्रजाः ॥ १० ॥ तात । जनेश्वर । परत उन धर्मको भवर नहीं मर

सके । वे कमशः वटते हुए प्रजाने गरीएँ नमा गरे ॥१०॥ सासां दर्पः समभवत् प्रजानां धर्मनाशनः । दर्पात्मनां ततः प्रश्चात् कोधस्तासामजायत ॥ ११॥

त्तव प्रजाओं भे भर्मको नष्ट करनेवाला दर्प प्रवट हुआ। फिर जब प्रजाओं के मनमे दर्प आ गया। तर कीवरा भी प्राटमाँव हो गया।। ११।।

वतः क्रोधाभिभूतानां वृत्तं छज्ञासमन्वितम्। हश्चिवाण्यनशद् राजंस्ततो मोहो व्यजायत॥ १२॥

राजन् । तदनन्तर कोको आक्रान्न होनेस मनुष्मीर स्व्वाञ्चक सदानारका स्रोप हो गया । उनका रहोन में जाता रहा । इसके बाद उनमें मोहकी उत्तरीत हुई ॥१२॥ ततो मोहपरीतास्ता नागस्यन्त यथा पुरा । परस्पपावसहन वर्षयनस्यो यथासुराम् ॥ १३॥

सोहसे बिर जानेपर उनमें पहरूँ-ईसी विचरकूँ हैं नहीं रह गयी। अतः वे परस्पर एक दूसरेन दिनाय कर्ण अपने-अपने सुखको बटानेकी चेद्रा करने स्मे ॥ १३ ॥

ताः प्राप्यतु संधिग्दण्डो न कारणमतोऽभवत्।

ततोऽभ्यगच्छन् देवांश्च ब्राह्मणांश्चावमन्य ह ॥ १४॥

उन विगड़े हुए लोगोंको पाकर धिक्कारका दण्ड उन्हें राहपर लोगों सफल न हो सका। समी अनुष्य देवता और ब्राह्मणींका अपमान करके मनमाने तौरपर विषय-भोगोंका सेवन करने लगे । १४॥

पतस्मिन्नेच काले तु देवा देववरं शिवम् । अगच्छन् शरणं धीरं बहुद्धपं गुणाधिकम् ॥ १५॥

ऐसा अवसर उपस्थित होनेपर सम्पूर्ण देवता अनेक रूपधारी: अधिक गुणशाली, धीरलखमाव देवेश्वर मगवान् शिककी अरणमें गये (१ १९ ()

तेन स्म ते गगनगाः सपुराः पातिताः क्षितौ । त्रिधाप्येकेन वाणेन देवाप्यायिततेजसा ॥ १६ ॥

सन शिवजीने देवताओंके द्वारा यदाये हुए तेवले युक्त एक ही शक्तिशाली वाणके द्वारा तीन नगरीलहित आकाशमें विचरनेवाले उन समस्त असुरीको मारकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ १६॥

तेषामधिपतिस्त्वासीव् भीमो भीमपराक्रमः। वेवतानां भयकरः स हतः शुरूपाणिना ॥ १७ ॥

उन असुरोंका स्तामी भयंकर आकारवाळा तथा भीरण पराक्रमी था । देवताओंको वह सदा भयमीत किये रहता था; किंद्र मगतान् छ्ळपाणिने उते भी भार डाळा ॥ १७ ॥ हासिन्द हतेऽथ स्वं भावं प्रत्यपदस्त मानवाः ।

प्रापदान्त च वेदान् वैशास्त्राणि च यथा पुरा ॥ १८॥ उ६ अपुरके मारे जानेपर वद मनुष्य मक्कविस्य हो गये तथा उन्हें पूर्ववत् वेद और शास्त्रोंका मान हो गया॥ १८॥ ततोऽभिषिच्य राज्येन देवानां दिवि वासवस् ।

सप्तर्थयश्चात्त्वयुक्षम् नराणां वृष्टधारणे ॥ १९ ॥ तत्त्रश्चात् वप्तर्षियीन इन्द्रको स्वर्गेमं देवताओंके राज्यवर अभिविक क्षेत्र और वे स्वर्यं मनुष्यके शासनकार्यमें स्मा गवे ॥ १९ ॥

सप्तर्पाणामयोर्चे च विष्युतास पार्थिवः। राजानः श्रवियाश्चैव मण्डलेषु पृथक् पृथक्॥ २०॥

राप्तर्थियोंके बाद विष्टश्चनामक राजा भूमण्डलका स्वामी हुआ तथा और भी बहुत-वे क्षत्रिय मिल-मिल मण्डलेंके राजा हुए ॥ २० ॥

महाकुलेषु ये जाता घृद्धाः पूर्वतरास्त्र ये । तेषामच्यासुरी भावो हृदयान्नापसर्पति ॥ २१ ॥ उस समय जो उस कलोंगे जगार सम्

उस समय जो उच कुलैंमें उत्सव हुए थे, अवस्या और गुणींमें बढ़े-चढ़ें ये तथा जो उनवे मी पूर्ववर्ती पुरुष थे। उनके हृदयसे भी आसुरभाव पूर्णरूपसे नहीं निकला या॥ २१॥

तस्यात् तेनैव भावेन सातुषङ्गेण पार्थिवाः। आसुराण्येव कर्माणि न्यसेवन् भीमविक्रमाः॥ २२॥

अतः उदी आतुर्शङ्किक आसुरमावसे युक्त होकर किसने ही मयकर पराक्रमी भूपाल असुरोचित कर्मोका ही सेवन करने छो ॥ २२ ॥

प्रत्यतिष्ठंश्च तेष्वेव तान्येव स्थापयन्त्यपि । भजन्ते तानि चाद्यापि ये वालिशतपा नपाः ॥ २३ ॥

चो मनुष्य अत्यन्त मूर्ख हैं, वे आज भी उन्हीं सासुर-मार्वोमें खित हैं, उन्हींकी स्वापना करते हैं और उन्हींको सब प्रकारते अपनाते हैं !! २३ !!

तस्माद्दं प्रवीमि त्वां राजन् संचिन्त्य शास्त्रतः । संसिद्धाधिगमं कुर्यात् कर्म हिंसात्मकंत्यजेत् ॥ २४ ॥

अतः रासत् । मैं शास्त्रके अनुसार खुत दोच-विचारकर कहता हूँ कि मतुष्यको उन्नत होनेका प्रयन तो करना चाहियेः किंतु हिंसात्मक कर्मका स्थागकर देना चाहिये॥२४॥

स संकरेण द्रविणं प्रचिन्वीयाद् विचक्षणः । धर्मार्थं न्यायमुत्स्रज्य न तत् कल्याणमुच्यते ॥ २५ ॥ बुदियान् पुरुपको चाहिये कि वह धर्म करनेके लिये

न्यायको स्थामकर पापमिश्रित मार्गेस धनका सम्रह न करे। क्योंकि उसे कल्याणकारी नहीं बताया जाता है ॥ २५ ॥

स त्वमेवंविधो दान्तः क्षत्रियः प्रियवान्धवः । प्रजा भृत्यांध्य पुत्रांध्य स्वधर्मेणानुपालय ॥ २६ ॥ नरेश्वर ! तुम मी इसी प्रकार क्षितेन्द्रिय क्षत्रिय होकर

नरकर । तुम मा इसा प्रकार जितिन्द्रय क्षत्रिय होकर वन्धुन्यान्वबाँचे प्रेम रखते हुए प्रजा, भृत्य और पुत्रीका स्वधर्मक अनुसार पालन करो ॥ २६ ॥

इप्रानिप्रसमायोगो वैरं सीहार्दमेव च । अय जातिसहस्राणि चहुनि परिवर्तते ॥ २७ ॥

इष्ट और अनिष्ठका संयोग, वैर और सैहार्ट-इन सबका अनुमव करते-करते जीवके कई सहस्र अन्म बीत वाते हैं ॥२०॥ तस्माद् गुणेपु रज्येथा मा देविषु कथंचन ।

निर्मुणोऽपि हि दुर्वुद्धिरात्मनः सोऽतिरज्यते ॥ २८॥ इतिषये तुम भहुणोंमें ही अनुराग रतो, दोषामें किसी प्रकार नहीं। स्थोकि गुणहीन और दुर्वुदि मनुष्य भी अपने

गुणाँके अभिमानवे अत्यन्त सतुब्द रहता है ॥ २८ ॥ मातुबेदु महाराज धर्माधर्मी प्रवर्ततः । न तथान्येपु भृतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ २९ ॥

महाराज ! यहाँ मनुष्योंमें जैसे धर्म और अधर्म निवास करते हैं, इस प्रकार समुख्येतर अन्य पाणियोंसे नहीं ॥२९॥ धर्मशीलो नरो चिद्वानीहकोऽनीहकोऽपि वा । आत्मभूतः सदा लोके चरेद भृतान्यहिंसया ॥ ३० ॥

धर्मशील विद्वान् मनुष्य सचेट हो चाहे चेद्यरिहितः उते चाहिये कि सदैव जगत्मे स्वकं प्रति आत्ममाव रखकर किसी भी प्राणीकी हिंसा न करते हुएसमभावसे ब्यवहार करे ॥३०॥ यदा व्ययेतहल्लेखं मनो भवति तस्य ये। नामृतं चैव भवति तदा कल्याणमृज्यति ॥ ३१॥ जब मनुष्यका मन कामना और क्मंनंस्तरीने रित्त हो जाता है तथा वह मिण्याचारवे रिहेत हो जाता है। उठ समय उसे कल्याणकी प्राप्ति होती है॥ ३१॥

इति श्रीसद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पराधरगीतायां चतुर्नेवत्यिकद्विशततमोऽप्यायः ॥>९४॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोक्षधर्मपर्वमें पराशरगीतात्रियक दो सौ चौरानवेवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥२९४॥

### पञ्चनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

पराशरगीता—विषयासक्त मलुष्यका पतन, तपोवलकी श्रेष्टता तथा दृदतापूर्वक स्वधर्मपालनका आदेश

पराशर उवाच

पप धर्मविधिस्तात गृहस्थस्य प्रकोतिंतः। तपोविधि तु वक्ष्यामि तन्मे निगवतः शृणु ॥ १ ॥

परादारको कहते हैं—तात । यह मैंने गृहस्यके धर्म-का विश्वान बताया है। अब मैं तपकी विधि बताऊँगा, उसे मेरे मुख्ये मुनो ॥ १ ॥

प्रायेण च गृहस्थस्य ममत्वं नाम जायते । सङ्गागतं नरश्रेष्ठ भावै राजसतामसैः॥ २॥

नरश्रेष्ठ ! ग्रह्म पुरुषको प्रायः राजव और तामस मार्चे-के संसर्गका पदार्थ और व्यक्तियोंने ममता हो जाती है ॥२॥ गृहाण्याश्रित्य गावश्र क्षेत्राणि च धनाति च । दाराः पुत्राश्च भृत्याश्च भवन्तीह नरस्य वै ॥ ३ ॥

धरका आश्रय ठेते ही मनुष्यका गौ, खेती-वारी, धन-दौळत, स्त्री-पुत्र तथा भरण-पोषणके योग्य अन्यान्य कुटुम्त्री-कर्तीत सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ॥ ३ ॥

पर्वं तस्य प्रकृत्तस्य नित्यमेवातुपश्यतः । रागद्वेपौ विवर्षते ग्रानित्यत्वमपश्यतः ॥ ४ ॥ इस एकार एउनिकार्तिः रहकर वह नित्य ही त्यन

इस प्रकार प्रशृतिमार्गि रहकर वह नित्य ही उन वस्तुओंको देखता है। किंतु हनकी अनित्यताकी ओर उसकी हिंह नहीं जाती। इसिल्प्ये उसके मनमे इनके प्रति राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं॥ ४॥

रागद्वेषाभिभृतं च नरं द्रव्यवशानुगम्। भोहजाता रतिर्नाम समुपैति नराधिय॥५॥

नरेश्वर ! राग और द्वेषके वशीभृत होकर जय मनुष्य द्रव्यमे आसक्त हो जाता है। तत्र मोहकी कन्या रित उसके रुतार्थे भोगिनं मत्वा सर्वो र्रातपरायणः। स्राभं त्राम्यसुखादन्यं रतितो नातुपद्यति॥ ६॥

तव रतिकी उपासनामे लगे हुए समी लेग भोगीको ही कृतार्थ मानकर रतिके हारा जो विरयन्तुर प्राप्त होता है। उससे बदकर दूसरा कोई लाभ नहीं समझते हैं॥ ६॥

ततो छोभाभिभृतात्मा संगाद् वर्धयते जनम्। पुष्टवर्थे चैव तस्येह जनस्यार्थे विकीर्पति॥ ७॥

तदमन्तर उनके मनपर लोभका अधिकार हो नाता है
और वे आवित्तवश अपने परिजर्गेकी सल्या यदाने सपते
हैं। इसके बाद उन कुदुम्मी जनेंकि पालनभीरणके विषे मनुष्यके मनमे धनसंग्रहकी इच्छा होती है॥ ७॥ स जानजापि चाकार्यमर्थीयं सेवते तरा। वाळस्नेद्दपरीतात्मा तत्स्याद्याद्यात्रात्यते॥ ८॥

यद्यपि मनुष्य जानता है कि अप्रुक काम करना पार है। तो भी वह धनके लिये उतका सेवन करता है। शान्य-वर्षों स्वेहमें उतका मन द्वारा रहता है और उनमेंने जब चौरें गर जाता है। तम उनके लिये वह यारवार सतह होता है।। ८।।

वतो मानेन सम्पन्नो रक्षनात्मपराजयम्। करोति येन भोगी स्यामितितसगद् विनव्यति॥ ९॥

धनसे जब कोकमे मन्मान बटता है। तन बह मानकपण पुरुष सदा आपने अपमानने चन्त्रेके व्यि प्रयत्न करता रहता है एवं भी भोगतामग्रिवींने मन्यत रोकें। यह उद्देश्य केकर ही वह सारा कार्य करता है और इसी प्रयत्ने एक दिन नष्ट हो जाता है ॥ ९॥

तथा हि बुद्धियुकानां शाध्वनं ब्रह्मवादिनाम्। ब्रम्बिच्छतां ग्रुभं कर्मनराणां न्यजतां सुसम्॥ १०॥

पास आ जाती है ॥ ५॥

वास्तवमें जो ग्रुप कमांका अनुष्ठान तो करते हैं। परतु उनने मुख पानेकी इच्छाको त्याग देते हैं। उन समस्यसुद्धिचे युक्त ब्रह्मवादी पुरुषोंको ही सनातन पदकी प्राप्ति होती है।

स्नेहायतननाशाच्य धननाशाच्य पार्थिव । आधिन्याधिप्रतापाच्य निर्वेदमुप्रगच्छति ॥ ११ ॥

पृथ्वीनाय | ससारी जीवोंको तो जब उनके स्नेहके आधारमृत की पुत्र आदिका नाथ हो जाता, घन चला जाता और रोग तथा चिन्ताले कष्ट उठाना पहता है, तभी वैराय होता है ॥ ११ ॥

होता है ॥ ११ ॥ निर्वेदादात्मसम्बोधः सम्बोधाच्छास्त्रदर्शनम् ।

शासार्थदर्शनाद् राजंस्तप प्रवानुपश्यति ॥ १२ ॥

राजत् । वैराग्यरे मतुष्यको आत्मतत्त्वकी विद्याधा होती है। जिशासाचे शास्त्रीके स्ताध्यायमे मन स्वतता है तथा शास्त्री-के स्तर्थ और भावके शास्त्रेष वह तपको ही कस्याणका साधन समझता है॥ २२॥

बुर्लेमी हि मनुष्येन्द्र नरः प्रत्यवमर्शवात् । यो वै प्रियसुखे क्षीणे तपः कर्तुं व्यवस्थति ॥ १३॥ नरेन्द्र । क्यार्से ऐका विवेकी मनुष्य दुर्लम है। जो स्वी-

पुत्र शादि प्रियन्तर्गेषे मिलनेवाले सुखके न रहनेपर तपर्मे पञ्च होनेका ही निश्चय करता है ॥ १३ ॥

- तपः सर्वगतं तातः होनस्यापि विधीयते । . नितेन्द्रियस्य दान्तस्य सर्गमार्गप्रवर्तकम् ॥ १४॥

तात । तपस्यामें वमीका अधिकार है । जितिन्द्रिय और मनोनिम्रहसम्पन्न हीन वर्णके लिये भी तपका विधान है। क्योंकि तथ पुरुषको सर्गाकी राहपर लनेवाला है ॥ १४॥

प्रजापतिः प्रजाः पूर्वमस्त्रजत् तपसा विसुः। / कचित् कचित् ब्रह्मपरो व्रतान्यास्थाय पार्थिव॥ १५॥

भूपाल । पूर्वकालमें शक्तिशाली प्रजापतिने तपमें स्थित होकर और कमी-कमी ब्रह्मपरायण वतमें स्थित होकर ससारकी रचना की थी॥ १५॥

आदित्या चसवो कदास्तयैवाग्न्यभ्विमास्ताः। विश्वेदेवास्तया साध्याः पितरोऽय मस्त्रणाः॥ १६॥ यक्षराक्षसगन्धवाः सिद्धाक्षान्य विवीकसः।

, संसिद्धास्तपसा तात ये वान्ये सर्ववासिनः ॥ १७ ॥ तात । आदित्यः वसुः वदः अन्तिः अस्तिनीकुमारः वायुः विक्वेदेवः साध्यः पितरः मन्द्रणः यक्षः राससः गन्यवः सिद्ध तथा वम्य वो सर्गावासी देवता हैं। वे समन्त्रेनसव तपस्याचे ही

विदिको प्राप्त हुए हैं ॥ १६-१७ ॥

ये चादौ ब्राह्मणाः खुष्टा ब्रह्मणा तपस्तर युदा । , ते भावयन्तः पृथिर्वी विचरन्ति दिवं तथा॥१८॥ ब्रह्माजीने पूर्वकाळमें जिन मरीचि आदि ब्राह्मणोंको उत्पन्न किया थाः चे तपके ही प्रभावसे पृथ्वी और आकाशको पवित्र करते हुए ही विचरते हैं ॥ १८॥

मर्त्यंडोके च राजानो ये चान्ये गृहमेधिनः। महाकुळेषु दृदयन्ते तत् सर्वे तपसः फलम् ॥ १९ ॥

मर्त्युंकोक्रमे भी जो राजे महाराजे तथा अन्यान्य गृहस्य महान् कुळोंमें उत्पन्न देखें जाते हैं। वह सब उनकी तपस्याका ही फल है ॥ १९॥

कौशिकानि च वस्त्राणि शुभान्याभरणानि च । वाहनासनपानानि तत सर्वं तपसः फळम ॥ २०॥

रेशमी यका सुन्दर आभूषणा वाहना आतन और उत्तम सान-पान ओदि स्व कुछ तपस्याका ही फल है ॥२०॥ मनोऽजुक्काः प्रमदा रूपयत्यः सहस्रदाः । वासः प्रासादपृष्ठे स्वतत् सर्वे तपसः फलम्॥ २१॥

यनके अनुकूछ चळनेवाडी सहस्रों रूपवती युवतियाँ और महळींका निवास आदि सन कुछ तपस्याका ही फळ है॥ ज्यानानि च सन्धानि ओस्यानि विकितानि स्र

शयनानि च मुख्यानि भोज्यानि विविधानि च । अभिषेतानि सर्वाणि भवन्ति शुभक्तर्भणाम् ॥ २२ ॥

श्रेष्ठ गय्याः भाँतिभाँतिके उत्तय भोजन तथा समीमनो-चाञ्चित पदार्थ पुण्यकर्म करनेवाले लोगोंको ही गात होते हैं।। नामार्य्य तपस्यः किंचित् मैंलोक्येऽपि परंतप । उपभोगपरित्यागः फलान्यकृतकर्भणाम् ॥ २३ ॥

परंतप ! त्रिलोकीमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है। जो वपस्याचे प्राप्त न हो सकें। किंद्य तिन्होंने काम्य अयवा निविद्ध कर्म नहीं किये हैं। उनकी तपस्याका फल युखभोगों-का परित्याग ही है॥ २३॥

सुवितो दुर्गवितो वापि नरो लोमं परित्यजेत्। अवेश्य मनसा शास्त्रं युद्धया च नृपसत्तम ॥ २४ ॥

रुपश्रेष्ठ ! मनुष्य सुलमें हो या दुःखमे, मन और बुद्धि-से ग्राह्मका तस्त्र समझकर लोमका परित्याग कर दे ॥२४॥

यसंतीपोऽसुबायेवि लोभादिन्द्रियसम्बमः । वतोऽस्य नस्यति प्रक्षा विचेनाभ्यासन्तिता ॥ २५ ॥

अवतोष दुःबका ही कारण है। छोमचे मन और इन्द्रियाँ बङ्कान होती हैं, उत्तमें मनुष्यको बुद्धि जसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे बिना अभ्यासके विद्या ॥ २५॥

नष्टप्रक्षो यदा तु स्थात् तदा न्यायं न पश्यति । तस्मात् सुखक्षये प्राप्ते पुमानुयं तपश्चरेत् ॥ २६ ॥

चव मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब वह न्यायको नहीं देख पाता व्यर्थोत् कर्तव्य और अकर्तव्यका निर्णय नहीं कर पाता है । इसलिये सखका क्षय हो जानेपर प्रत्येक परुप-को घोर तपस्या करनी चाहिये ॥ २६ ॥

यदिष्टं तत् सुखं प्राहर्द्वेष्यं दःखिमहेष्यते। कताकतस्य तपसः फलं पश्यस्य यादशम् ॥ २७ ॥

जो अपनेको प्रिय जान पहता है। उसे सुख कहते हैं तथा जो मनके प्रतिकृत होता है, वह दुःख कहलाता है। तपस्या करनेसे सख और न करनेसे दुःख होता है। इस प्रकार तप करने और न करनेका जैसा फल होता है, उसे तम मलीगॉति समझ हो ॥ २७ ॥

नित्यं भद्राणि पश्यन्ति विषयांश्चोपभुञ्जते । प्राकाश्यं चैव गच्छन्ति कत्वा निष्कल्मपं तपः ॥ २८ ॥

मनुष्य पापरहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण ही देखते हैं । मनोवाञ्छित विषयोंका उपभोग करते हैं और संसारमें उनकी ख्याति होती है ॥ २८ ॥

अप्रियाण्यवमानांश्च दुःखं बहुविधात्मकम्। फळार्थी तत्फळं त्यक्त्वा प्राप्तोति विषयात्मकम्॥ २९ ॥

मनके अनुकूल फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य सकाम कर्मका अनुष्ठान करके अप्रियः अपमान और नाना प्रकारके दुःख पाता है। किंतु उस फलका परित्याग करके वह सम्पूर्ण विषयोंके आत्मखरूप परव्रहा परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है॥ धर्मे तपसि दाने च विचिकित्सास्य जायते।

स कृत्वा पापकान्येव निर्यं प्रतिपद्यते ॥ ३०॥ जिसे धर्मे। तपस्या और दानमें संशय उत्पन्न हो जाता

है, वह पापकर्म करके नरकर्मे पडता है ॥ ३० ॥ सुखे त वर्तमानो वै दुःखे वापि नरोत्तम। सुबुत्ताद यो न चलते शाख्यक्षः स मानवः ॥ ३१ ॥

नरश्रेष्ठ ! मनुष्य सुखमें हो या दुःखमें, जो सदाचारसे कभी विचलित नहीं होता; वही शास्त्रका शता है ॥ ३१ ॥

इषुप्रपातमात्रं हि स्पर्शयोगे रतिः स्मृता। रसने दर्शने घाणे अवणे च विशाम्पते॥ ३२॥

प्रजानाथ । वाणको धनुषसे छूटकर पृथ्वीपर गिरनेमें जितनी देर लगती है। उतना ही समय स्पर्वेन्द्रियः रसनाः नेत्र, नासिका और कानके विषयींका सुख अनुभव करनेमें लगता है अर्थात् निषयोंका सुख क्षणिक है ॥ ३२ ॥ ततोऽस्य जायते तीवा वेदना तत्थ्यात् पुनः।

अवधा न प्रशंसन्ति मोशं सनमन्तमम् ॥ ३३ ॥

| शान्तिप<del>र्ववि</del>

फिर वह सुख जब नष्ट हो जाता है। तब उसके नियेमनमें बड़ी वेदना होती है। इतनेपर भी अजानी पुरुष ( विपर्वीन ही लिप्त रहते हैं। वे ) मर्वोत्तम मोक्ष-सलकी प्रशंमा नहीं करे। हैं अर्थात उसे नहीं चाहते ॥ ३३ ॥

वतः फलार्थे सर्वेस्य भवन्ति ज्यायसे गुणाः। धर्मचत्त्वा च सततं कामार्थाभ्यां न हीयते ॥ ३४ ॥

अतः प्रत्येक विवेकी परुपके मनमें श्रेष्ठ मोशपन्त्री प्राप्ति करानेके लिये शम-दम आदि गुणोंकी उत्पत्ति होती है। निरन्तर धर्मका पालन करनेसे मनुष्य कभी धन और मोगींने विकत नहीं रहता ॥ ३४ ॥

अप्रयद्वागताः सेव्या गृहस्थैविषयाः सदा। प्रयत्नेनोपगम्यश्च खधर्म इति मे मतिः॥३५॥

इसलिये गृहस्य पुरुषको सदा विना प्रयत्न अपने आप प्राप्त हुए विषयोंका ही सेवन करना चाहिये और प्रयत्न करके तो अपने धर्मका ही पालन करना चाहिये। यही मेरा मत है ॥

मानिनां कुलजातानां नित्यं शास्त्रार्थचसुपाम् । कियाधर्मविमुक्तानामशक्त्या संवृतात्मनाम् ॥ ३६ ॥ कियमाणं यदा कर्म नाशं गच्छति मात्रपम्। तेषां नान्यदते लोके तपसः कर्म त्रियते ॥ ३७ ॥

जन उत्तम कुळमें उत्पन्नः सम्मानित तथा शान्त्रके अर्थको जाननेवाले पुरुपीका और असमर्थतारे कारण कर्म-धर्मेषे रहित एव आत्मतत्त्वमे अनभित्र मतुर्गोरा भी किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो ही जाता है, तर यही निष्कर्ष निकलता है कि जगत्में उनके लिये नरके गिन दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है ॥ ३६-३७॥

सर्वोत्मनानुकुर्वीत गृहस्यः कर्मनिश्चयम्। दाक्येण हन्यकन्यार्थं सधमें विचरन नृष ॥ ३८॥

नरेश्वर ! यहस्यको मर्वथा अपने कर्तव्यक्त निधन परहे स्वधर्मका पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यन तथा भाद आदि कर्मीका अनुष्ठान करना चाहिये॥ ३८॥

यथानदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्। एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे वान्ति संस्थितिम्॥ ३९.६

जैसे सम्पूर्ण नदियाँ और नद ममुद्रमे चकर निक्ते हैं। उनी प्रकार समस्त आश्रम यहन्यका ही नदारा ने हैं ॥३०।

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षपर्मपर्वैणि परादारगीतायां पञ्चनवत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २९७ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत ग्रान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्षपर्वमें पराशरगिनिषयर है। मी

पद्मानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९५ ॥

### पण्णवत्यधिकद्विशतत्तमोऽध्यायः

पराश्चरगीता-वर्णविश्चेषकी उत्पत्तिका रहस्य, तपोवलसे उत्कृष्ट वर्णकी प्राप्ति, विभिन्न वर्णोंके विशेष और सामान्य धर्म, सत्कर्मकी श्रेष्टता तथा हिंसारहित धर्मका वर्णन

जनक उवाच

वर्णो विशेषवर्णीनां महर्षे केन जायते। एतदिच्छाम्यहं शातुं तद् सृहि वदतां वर ॥ १ ॥

जनकरे पूछा—वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षे । ब्राह्मण आदि विशेष-विशेष वर्णोंका जो वर्ण है, वह कैसे उत्पन्न होता है ? यह मैं जानना चाहता हूं । आप इह विषयको बतायें ॥१॥ यदेतज्ञायतेऽपत्यं स प्रवायमिति श्रुतिः । कथं ब्राह्मणतो जातो विशेषब्रहणं गतः ॥ २ ॥ श्रुति कहती है कि जिससे यह सतान उत्पन्न होती है,

जुर फिशा है नह जियव यह सतान उत्पन्न होता है । तहूप ही वमझी जाती है । अर्थात् चंतविके रूपमें कन्यदाता पिता ही नृतन जन्म धारण करता है । ऐसी दशामें प्रारम्भमें ब्रह्माजीते उत्पन्न हुए ब्रह्मणीचे ही वक्का जन्म हुआ है, तब उनकी क्षत्रिय आदि विशेष सश केंते हो वागी ! ॥२॥

#### पराशर उवाच

प्रवमेतन्मद्दाराज येन जातः स एव सः। तपसस्त्वपकर्षेण जातिग्रहणतां गतः॥३॥

पराचारजीने कहा--महाराज । यह ठीक है कि जिससे जो जन्म छेता हैं। उसीका वह खरूप होता है तथापि तपस्याकी न्यूनताके कारण छोग निकृष्ट जातिको प्राप्त हो गये हैं॥ ३॥

सुक्षेत्राच सुवीजाच पुण्यो भवति सम्भवः। अतोऽम्यतरतो हीनादवरो नाम जायते॥ ४॥

उत्तम क्षेत्र और उत्तम बीजवे जो जन्म होता है। यह पवित्र ही होता है। यदि क्षेत्र और बीजर्मेंसे एक मी निम्नकोटिका हो तो उसके निम्न सतानकी हो उत्पन्ति होती है।। यक्त्राद् सुजाम्यामुक्म्यां पद्मश्वां चैदारथ जिल्हेरे। सुजतः प्रजापतेर्छोकानिति धर्मविदो विदुः॥ ५॥

वर्मन पुरुष यह जानते हैं कि प्रजापति बहाजी जन मानव-जातकी सिंह करने हमो, उस समय उनके सुख, सुजा, ऊरु और पैर—इन अङ्गोंके मनुष्योका प्राप्तुर्मान हुआ था ॥ सुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः सुत्रियाः समृताः। उरुक्ता धनिनो राजन् पाद्जाः परिचारकाः॥ ६ ॥

तात! जो मुखसे उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण कहळाये। दोनों मुजाओते उत्पन्न होनेबाळे मनुष्योंको क्षत्रिय माना गया। राजन्! जो ऊरुओं (जॉवॉ) से उत्पन्न हुए, वे धनवान् (वैश्य) कहे गये; जिनकी उत्पत्ति चरणाँते हुई, वे सेवक या शृद्ध कहळाये॥ हा। चतुर्णामेव वर्णानामागमः पुरुषर्पम् । अतोऽन्ये त्वतिरिक्ता ये ते वे संकरजाः समृताः ॥ ७ ॥ पुरुषप्रवर ! इस प्रकार अक्षालीके चार अब्बेंसे चार

वर्णाकी ही उत्पत्ति हुई । इनसे मिन्न को दूसरे-दूसरे मनुष्य हैं, वे इन्हीं चार वर्णोंके सम्प्रिकणते उत्पन्न होनेके कारण वर्णतकर कहळाते हैं ॥ ७ ॥

क्षत्रियातिरथाम्बद्धाः उद्याः वैदेहकास्तथा। श्वपाकाः पुरुकसाः स्तेना निषादाः स्तमागधाः॥ ८॥ अयोगाः करणा झात्याश्चाण्डालाश्च नराधिप। एते चनम्यों वर्णेभ्यो जायन्ते चै परस्परात्॥ ९॥

नरेखर ! क्षत्रियः अतिरयः अम्बद्धः उग्रः वैदेहः श्र्याकः पुरुक्तः स्तेनः निषादः चूतः मागधः अयोगः करणः त्रायः और चाण्डाल-ये वाहाण आदि चार वर्णोते अनुलोम और विलोम वर्णकी स्त्रियोंके छाथ परस्पर सयोगः होनेथे

उत्पन्न होते हैं ॥ ८-९ ॥

#### जनक उषाच

ब्रह्मणेकेन जातानां नानात्वं गोत्रतः कथम्। ब्रह्मनीह हि छोके वै गोत्राणि मुनिसत्तम ॥ १०॥

जनकने पूछा--धुनिश्वेष्ठ ! जब सबको एकमात्र ब्रह्माजीने ही जन्म दिया है। तब मनुष्योंके भिन्न-मिन्न गोत्र कैसे हुए १ इस जगत्मे मनुष्योंके बहुतन्से गोत्र छुने जाते हैं॥ यत्र तत्र कथं जाताः स्वयोगि मुनयो गताः। दुद्धयोनी समुत्पन्ना वियोनी च तथा परे॥ ११॥

भूषि-मुनि जहाँ तहाँ जन्म प्रहण करके अर्थात् जो शुद्ध योजिमें और दूधरे जो विषरीत योजिमें उत्पन्न हुए हैं। वे सब ब्राझणत्वको कैसे प्राप्त हुए हैं। ११ ॥

#### पराश्चर उवाच

राजन्तेतद् भवेद् थाद्यमप्रष्टप्रेन जन्मना । महात्मनां समुत्पचिस्तपसा भावितात्मनाम् ॥ १२ ॥

पराश्राक्तींने कहा—राजन् । वर्ण्याले जिनके अन्तःकरण ग्राद्ध हो गये हैं, जन महात्मा पुरुषोके द्वारा जिस
स्वातनकी उत्पत्ति होती है। अथवा वे स्वेच्छाचे जहाँ-कहाँ भी
जन्म ग्रहण करते हैं, वह सेजकी दृष्टिले निकृष्ट होनेपर भी
उत्ते उत्कृष्ट हो मानना चाहिये ॥ १२ ॥
उत्पाद्य पुत्रान सन्त्रा जाहे

उत्पाद्य पुत्रान् मुनयो नुपते यत्र तत्र ह । स्वेनैव तपसा तेषासृषित्वं विद्धुः पुनः ॥ १३ ॥ नरेश्वर ! मुनियोंने जहाँ नहीं कितने ही पुत्र उत्पन्न करके उन मयको अपने ही तपोयल्ले ऋषि वना दिया ॥
पितामहस्य मे पूर्वसृष्यश्रद्धस्य काह्यपः।
वेदस्ताण्ड्यः रूपदृष्वेव कशीवान् कमठाद्यः॥ १४॥
ययक्रीतस्य नृपते द्रोणस्य वद्दतां चरः।
आसुर्मतक्षे दत्तस्य द्वपदे मस्स्य पय च ॥ १५॥
पते स्यां प्रकृति प्राप्ता वैदेह तपसोऽऽश्रयात्।
प्रतिद्विता वेदविदो दमेन तपसेव हि॥ १६॥

विदेहराज । मेरे पितामह चांसछजी, काञ्चप-गोत्रीय म्राप्यराज्ञ, वेद, ताण्ड्य, इप, कलीवान, कमट आदि, यवकीत, वक्ताऑम श्रेष्ठ होण, आयु, मतङ्क, दक्त, हुपद तथा मत्स्य—ये सब तपस्याका आश्रय छेनेसे ही अपनी-अपनी प्रकृतिको मात हुए ये। इन्द्रियसयम और तपवे ही वे वेदॉके विद्वान् तथा समाजमे प्रतिष्ठित हुए थे॥१४-१६॥

मूळगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि पार्थिव। श्रिह्मराः कश्यपश्चैव चसिष्ठो श्रुगुरेच च॥१७॥ कमेतोऽन्यानि गोत्राणि समुत्पन्नानि पार्थिव। नामधेयानि तपसा तानि च ग्रहणं सताम्॥१८॥

पृथ्वीनाय ! पहले आङ्करा, कृष्यप, विश्वप्र और प्रगु— ये ही चार मूल गोत्र प्रकट हुए ये । अन्य गोत्र कर्मके अनुसार पीक्षे उत्पन्त हुए हैं । ये गोत्र और उनके नाम उन गोत्र-प्रवर्तक महर्षियोंकी तपस्याते ही साधुवमाजमें सुविख्यात एवं सम्मानित हुए हैं ॥ १७-१८ ॥

जनक उवाच

चिशेषधर्मान् चर्णानां प्रवृष्टि भगवन् मम। ततः सामान्यधर्माध्य सर्वेत्र कुशलो हासि ॥१९॥

जनकते पूछा—भगवत् । आप गुझे सव वर्षोके विद्येप धर्म बताइयेः फिर सामान्य धर्मोका भी वर्णन कीनियेः क्योंकि आप सव निपयोक्त प्रतिपादन करनेमें कुशल हैं॥१९॥ पराभर उपाच

प्रतिग्रहो याजनं च तथैवाध्यापनं नृप । विद्रोपधर्मो विद्राणां रक्षा क्षत्रस्य शोभना ॥ २० ॥

पराशर भीने कहा-राजन् ! दान लेना, यज्ञ कराना तया विद्या पढाना-चे ब्राह्मणीके विवेष धर्म हैं (जो उनकी जीविकाके साधन है )। प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियके लिये

श्रेद्ध धर्म है ॥ २० ॥ कृषिश्च पाशुपाल्यं च चाणिज्यं च विशामपि । द्विज्ञानां परिचर्यां च शहूकर्म नराधिप ॥ २१ ॥

नरेव्वर ! कृषिः पशुपालन और व्यापार—वे वैज्योके कर्म हें तथा हिजातियोंकी सेवा शुद्रका घर्म है ॥ २१ ॥

कम ह तथा (ह.जातवाका क्या क्या के निर्मातिकाः । विशेषधर्मा नृपते वर्णानां परिकीतिकाः । धर्मान् साधारणांस्तत विस्तरेण श्रृष्टुण्य से ॥ २२ ॥ महाराज ! ये वर्णोके विशेष वर्ण वताये यये हैं। हात ! अय उनके साधारण घर्मोका विस्तारपूर्वक वर्णन सुस्तवे सुनो ॥

व्यानुशंस्यमहिंसा चाप्रमादः संविभागिता। श्राह्मकर्मातिथेयं च सत्यमकोथ एव च ॥ २३ ॥ स्वेषु द्रोरेषु संतोषः शीवं निम्यानसूर्यता। आत्मधानं विविक्षा च धर्माः साधारणा नृष् ॥ २४ ॥

क्रुताका अभाव ( वया ), अहिता, अप्रमाद ( त्या-धानी ), वेबता-पितर आदिको उनके भाग नमन्ति करना अथवा दान देना, आढकर्म, अतिधिनादार, छन्न अने रा अपनी ही पत्नीम सनुष्ट ग्रह्मा, पांकता रूपना, दाभी किसीके दोष न दखना, आस्मज्ञन तथा नहनजीहरू।—दे सभी वर्णाके सामान्य धर्म है ॥ २१-१४॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्यास्त्रयो वर्णा हिजातयः। अत्र तेपामधीकारो धर्मेषु हिपदां वर ॥२५॥ नरश्रेष्ठ । ब्राह्मणः सत्रिय और वैय्य—ये तीन यर्गे हिजाति कहस्रते हैं। उपर्युक्त धर्माम हर्ग्हां अधिरार है॥ विकसीयस्थिता वर्णाः पतन्त नृपते चयः।

उन्नमन्ति यथासन्तमाक्षित्यह स्वकर्मसु ॥ २६ ॥ नरेश्वर । ये तीन वर्ण विरतीत कर्मोम प्रदृत रोनेनर पतित हो जाते हैं। समुख्याना साभय ल अपने अपने

पतित हो जाते हैं। सस्क्योंका आश्रय के अपने अपने कर्मीय क्यों रहनेसे जैसे इनकी उन्नति शेती ८, वेसे डी विपरीत कर्मोंके आवरणंसे पतन भी हो जाता ८॥ ६॥। म जापि श्राद्यः पत्तर्ताति निष्ययो

न जाप रहन परातात ताव्यन न चापि संस्कारमिहाईतीति या। श्रुतिप्रवृत्तं न च धर्ममाप्तुतं न चास्य धर्मे प्रतिपेधनं कृतम् ॥ २७॥

यह निश्चय है कि श्रृष्ट पतित नहीं होता तथा वह उपनयन आदि सस्कारका भी अधिकारी नहीं है। उने वैदिक अप्रिडोच आदि कमीके अनुष्टानका भी अधिकार नहीं प्राप्त है। परतु उदर्जुक नामान्य प्रमीना इनहें निवे निवेच भी नहीं किया गया है॥ २७॥

बेदेह कं श्रृष्ट्रमुदाहरन्ति द्विजा महाराज धुने।पपनाः । अह हि पद्यामि नरेन्द्र देवे विश्वस्य विष्णुं जगतः प्रथानम् ॥ २८॥

महाराज विदेहनरेख ! वह शाली के जाने सामन दिज खुटको प्रजानिके तुन्य बताते हैं (क्यों के वह यानवां द्वारा समस्त प्रजाका पालन सरता है); परंतु नरेट ! के तो उसे सम्पूर्ण जगतके प्रजान स्वक मगवान विश्व के नरें देखता हूँ (क्यों कि पालन कमें विश्व मा ही है और वर अपने उस कमें हारा पालनकती औहरिकी जागपना वर्ष

उन्होंको प्राप्त होता है)॥ २८ ॥ सता बुच्चमधिष्ठाय निहीना उहिधीर्यवः। सन्त्रवर्जे न दुष्पन्ति कुर्योणाः पीष्टिको क्रियाः॥ २९॥ हीनवर्णके मनुष्य (शह) यदि अरम्। उदार कर्व चाहें तो खदाचारका पालन करते हुए आत्माको उन्नत यनानेवाली समस्त कियालीका अनुष्ठान करें, परतु वैदिक सन्त्रका उच्चारण न करें। ऐसा करनेसे ये दोवके मार्यी

नहीं होते हैं ॥ २९ ॥

यथा यथा हि सद्वृत्तमालम्बन्तीतरे जनाः ।

यथा यथा हि सद्वृत्तमालम्बन्तीतरे जनाः ।

तथा तथा सुखं प्राप्य प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ३० ॥

इतर जातीय मदुष्य गी जैसे-जैठ सदाचारका आअय

हेते हैं, वैसे-ही-वैठ सुख पाकर इइलोक और परलोकमें भी
आनन्य गोगते हैं ॥ ३० ॥

जनक उवाच

कि कमी दूधपरयेनमयो जातिमैद्दायुने। संदेहो मे समुरपन्नसत्तमे व्याख्यातुमहीस ॥ ३१॥ जनकने पूछा—महामुने। मतुष्पको उसके कम दूपित करते हैं या बाति। सेर मनमें यह सदेह उत्यन्न हुआ है। आप इसका विवेचन कीजिये॥ ३१॥

पराशर उवाच

ससंदायं महाराज उभयं दोवकारकम्।
समें चेव हि जातिश्च विदोषं द्व निशामय ॥ ३२ ॥
पराश्चरक्रीने कहा—महाराज । इतमें वरेह नहीं कि
कमें और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं। परतु हतमें जो
विदेष बात है। उसे बतावा हूँ। हुनो ॥ ३२ ॥
जात्या स कमेंणा चैव दुष्टं कमें न सेवते ।
जात्या स कमेंणा चैव दुष्टं कमें न सेवते ।
जात्या हुम्श्च याः पापं न करोति स प्रवयः ॥ ३३ ॥
जो जाति और कमें—यन दोनोंदे शेष्ठ तथा पापकमं
वहन नहीं करता एव जातिते दृष्वित होकर भी जो पापकमं
नहीं करता है। वही पुष्व कहकाने वोग्य है ॥ ३३ ॥
जात्या प्रधानं पुष्क्यं कुवांणं कमें विक्रकृतम् ।
समें तद् वृष्यरायेने तसात् कमें न होभनम् ॥ ३४ ॥
जातिते शेष्ट पुष्व भी यदि मिन्दित कमें करता है वो
वह कमें उसे ककाइत कर देता है। इसक्रिये किसी भी हिंट-

जनक उषाच

कानि कर्मीण धरमीण छोकेऽसिन् द्विजस्तम। न हिंसन्तीह भूतानि क्रियमाणानि सर्वदा ॥ ३५॥ द्वानको पूछा—दिजकेष्ठ | इस छोक्मे कीनकीनसे ऐसे धर्मातुक्छ कर्मे हैं। जिनका अनुष्ठान करते समय क्रमी क्रिसी मी प्राणीकी हिंसा नहीं होती । ॥ ३५॥

पराशर उवाच

श्र्यु भेऽत्र महायज यन्मां त्वं परिष्ट्छसि ।
याति कर्माण्यहिकाणि नरं त्रायन्ति सर्वदा ॥ ३६ ॥
पराश्चरति कहा---महाराज । तुम जिन कर्मोके
वित्रमंग पूछ रहे हो, उन्हें बताता हूँ, झक्ते छुनो । जो कर्मे
हिश्चरे रहित हैं, वे चदा मनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥
संन्यस्यात्रीतुदासीनाः पद्यन्ति विगतज्वराः ।
तैन्त्रेयसं कर्मपर्यं समारुद्य यथाकमम् ॥ ३७ ॥
प्रश्लाता वित्रमोपेता दमनित्याः सुसंशिताः ।
प्रयान्ति स्थानमज्ञरं सर्वकर्मीववर्जिताः ॥ १८ ॥

जो छोग ( कत्यासकी दीक्षा छ ) अग्निहोनका त्याग इरक्षे उदाचीनभाषचे चन कुछ देखते रहते हैं और सन प्रकार-की विन्ताओं हे रहित हो इसका कह्याणकारी कर्मके प्रथपर आरूढ होकर नम्रता, विनय और हिन्द्रयस्यम आदि गुणोंको कृपनाते तथा तीरण जतका पालन करते हैं, वे चन कर्मों रहित हो अविनाशी परको प्राप्त कर छेते हैं॥

सर्वे वर्णा धर्मकार्याणि सम्यक्

कृत्वा राजन् सत्यवाक्यानि चोक्त्वा । त्यचवाधर्मे दारुणं जीवलोके

यान्ति स्तर्गे नात्र कार्यो विचारः ॥ दे९ ॥ राजन् । सभी वर्णोंके लोग इस जीव-जगत्में अपने-जपने धर्मानुसार कर्मका मलीभॉति अनुष्टान करके। सदा सस्य बोलकर तथा भयानक पापकर्मका सर्वेशा परित्याग करके स्वर्गलीकमें जाते हैं। इस विषयमें कोई अन्यया

हे द्वरा कर्म करना अच्छा नहीं है ॥ १४ ॥ विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३९ ॥ इति जीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षयमेपर्वणि शराशरगीतायां यण्णवत्यविकहिशततमोऽच्यायः ॥ २९६ ॥ इस प्रकार औमहाभारत शान्तिपर्वके वन्तर्गंत भोखपर्यपर्वेमें पराशरगीताविषयक दो सो छानवेवी अध्याय भूरा हुआ ॥ २९६ ॥

# सप्तनवत्यधिकद्विशतूत्रमोऽध्यायः

पराश्ररगीता- नाना प्रकारके धर्म और कर्तव्योंका उपदेश

पराशर जनान पिता सखायो गुरवः व्रियश्च न निर्गुणानां हि भवन्ति छोके । अनन्यभक्ताः जियबादिनश्च विवास स्वरूप

हिताश्च वश्याश्चभवन्ति राजन्॥ १ ॥ राजन् । ससारमें पिताः ससार गुरुजन और स्नियाँ—ये कोई भी उसके नहीं होते। जो सर्वेषा सुणहीन हैं। किंतु जो प्रमुके अनन्य मकः प्रियवादी। हितेषी और हन्द्रियिकचरी हैं। वे ही उसके होते हैं अर्थात् उसका स्वाग नहीं करते ॥१॥

पिता परं दैवतं मानवानां मातुर्विशिष्टं पितरं वदन्ति।

ज्ञानस्य लाभं परमं चदन्ति जितेन्द्रियार्थाः परमाष्त्रवन्ति ॥ २ ॥

पिता मनुष्योंके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता है । कोई-कोई पिता-को मातासे भी वढकर वताते हैं । श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानके छामको ही परम लाम कहते हैं। जिन्होंने श्रोत्र आदि इन्टियों और शब्द आदि विषयोपर विजय पा ली है। वे परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

रणाजिरे यत्र शराग्निसंस्तरे नृपात्मजो घातमवाप्य दहाते। प्रयाति लोकानमरैः सुदुर्लभान निषेवते स्वर्गफलं यथास्त्रसम् ॥ ३ ॥

क्षत्रियका पुत्र यदि समराङ्गणमे घायल होकर बाणोकी चितापर दग्ध होता है तो घह देवदुर्छम छोकोंमे जाता और वहाँ आनन्दपूर्वक स्वर्गीय-सुख भोगता है ॥ ३ ॥

थान्तं भीतं भ्रष्टशखं रुद्दन्तं पराङ्मुखं पारिवर्देश्च होनम्। अनुदारतं रोगिणं याचमानं न वैहिंस्याद् बालवृद्धौ च राजन्॥ ४ ॥

राजन् ! जो युद्धमे थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हिश्रयार नीचे डाल दिया हो। जो रोता हो। पीठ दिखाकर भाग रहा हो। जिसके पास युद्धका कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्धविषयक उद्यम छोड चुका हो। रोगी हो और प्राणोंकी भीख मॉगता हो तथा जो अवस्थामें बालक या बृद्ध हो, ऐसे शतुका वध नहीं करना चाहिये॥ ४॥ पारिवहैंः सुसंयुक्तमुद्यतं तुल्यतां गतम्। अतिक्रमेत् तं नृपतिः संग्रामे क्षत्रियान्मजम्॥ ५ ॥

किंतु जिसके पास युद्धका सामान हो, जो युद्धके लिये तैयार हो और अपने बरावरका हो, सग्रामभूमिमें उस क्षत्रिय-कुमारको राजा अवश्य जीतनेका प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ तुल्वादिह वधः श्रेयान् विशिष्टाचेति निश्चयः । निहीनात् कातराच्चैव छपणाद् गहिंतो वधः ॥ ६ ॥

अपने समान या अपनी अपेक्षा गड़े वीरके हाथसे वय होना श्रेष्ठ है। ऐसा युद्ध-शास्त्रके ज्ञाताओंका निश्चय है। अपनेसे हीनः कातर तया दीन पुरुषके हायसे होनेवाली मृत्यु निन्दित है ॥ ६ ॥

पापात् पापसमाचाराञ्चिहीनाच नराधिप। पाप एव वधः प्रोको नरकायेति निश्चयः॥ ७ ॥

नरेश्वर ! पापीः पापाचारी और हीन मनुष्यके हायसे जो वध होता है, वह पापरूप ही यताया गया है तथा वह नरकमें गिरानेवाला है। यही शास्त्रका निश्चय है ॥ ७ ॥ न कश्चित् त्राति वै राजन् दिष्टान्तवश्मागतम्। सावशेषायुषं चापि कश्चिन्तैवापकर्पति ॥ ८ ॥

राजन् ! मृत्युके बजमे पहे हुए प्राणीरी नोई रना नहीं सकता और जिसकी आयु शेष है। उसे कोई मार भी नहीं सकता ।। ८ ।।

क्षिग्धेश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत । हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत् परायुषा ॥ ९ ॥

मनुष्यको चाहिये कि उसके प्रियजन यदि कोई टिनासक कर्म उसके लिये करते हो तो वह उन एन कमों हो रोक दे। दसरेकी आयुरे अपनी आयु बहानेकी अर्थात् दूसरा है प्रा लेकर अपने प्राण बचानेकी इच्छा न वरे ॥ ९॥

गृहस्थानां तु सर्वेषां विनाशमभिकाङ्श्रताम्। निधनं शोभनं तात पुलिनेषु कियावताम् ॥ १०॥

तात ! मरनेकी इच्छावाले समस्त गृहस्योंके लिने तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है। जो गङ्गादि पवित्र निर्देशीरी तटीपर शुमकर्मोंका अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो ॥ १० ॥ आयुषि क्षयमापन्ते पञ्चत्वमुपगच्छति । तथा ह्यकारणाद् भवति कारणैरुपपादितम्॥११॥

जय आयु समाप्त हो जाती है तभी टेहघारी जीव पुज्जत्वको पाप्त होता है। यह विना कारणके भी हो जाता है और कभी विभिन्न कारणेंचि उपपादित होता है ॥ ११ ॥ तथा शरीरं भवति देहाद् येनोपपादिनम्। अध्वानं गतकथायं प्राप्तथायं गृहाद् गृहम् ॥ १२ ॥

जो लोग देहको पाकर हठपूर्वक उत्तरा परित्याग कर देते हैं, उनको पूर्ववत् ही यातनामय शरीरकी प्राप्ति होनी है। ऐसे छोग ( मोक्षके सायनरूप मनुष्यवरीरको पाकर भी आन्त-इत्याके कारण उस लामसे बज्जित हो ) एक घरमे दूसरे घर-मे जानेवाले मनुष्यके समान एक जरीरसे दूसरे जरीरकी प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥

द्वितीयं कारणं तत्र नान्यत् किंचन विग्रते। तद् देहं देहिनां युक्तं पश्चभूतेषु वर्तते॥ १३॥ इनकी उस अवस्थाके प्राप्त होनेमे आन्तहत्याम्य पारके

सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। उन प्राणियोंनो उन शरीन का मिलना उचित ही है। जो कि पञ्चभृतमय है ॥ १३ ॥ शिपस्नाय्यस्थिसंघातं वीभत्सामेध्यसंकुलम्। भूतानामिन्द्रियाणां च गुणानां च समागमम्॥ १४॥

यह अरीर नमः नाडी और हिंदुयोंका मन्ह है। पृणित और अपवित्र मलमूत्र व्यदिने भरा हुआ है। पद्ममहान्तीं, श्रीत्र आदि इन्द्रियों तथा गुणों (वासनामर विषयों) का

समुदाय है ॥ १४ ॥ त्वगन्तं देहमित्याहुर्विद्वांसोऽव्यात्मचिन्तकाः।

गुणैरिप परिझीणं शरीरं मर्त्यता ननम् ॥ १५॥ अध्यात्मतत्त्वका चिन्तन करनेवांचे झनी पुरुष उद्देन

हैं कि इस अरीरके अन्तमे अर्थान् याग्रनागने खना (नमदा)

मात्र है। यह लौन्दर्य आदि गुणोंसे भी रहित है। इसकी मृत्यु अनिवार्य है॥ १५॥

शरीरिणा परित्यक्तं निश्चेष्टं गतचेतनम्। भूतैः प्रकृतिमापन्नैस्ततो भूमौ निम्रद्धति॥१६॥

जब जीवाध्मा इस देहका परित्याय कर देता है, तब यह देह निक्ष्मेष्ठ और चेतनाशून्य हो जाती है। एव इसके पॉच भूत अपनी-अपनी प्रकृतिके साथ मिळ जाते हैं। फिर तो यह पृथ्वीमे निमम्त हो जाती है॥ १६॥

भावितं कर्मयोगेल जायते तत्र तत्र ह । इदं शरीरं वैदेह भ्रियते यत्र यत्र ह । तत्स्वभावोऽपरो इद्यो विसर्गः कर्मणस्त्रया ॥ १७ ॥

विदेहराज ! यह ग्रारीर जिख किसी खानमे अनुसुको प्राप्त हो जाता है। फिर प्रारम्भकर्मको योगले भावित होकर जहाँकहीं भी जन्म ले लेता है। कुमौंका फलस्वरूप यह स्वमाविद्ध पुनर्जन्म देखा गया है ॥ १७॥

च जायते तु सूपते कंचित् कालमयं पुनः। परिभ्रमति भूतातमा द्यामिनास्वुधरो महान्॥ १८॥

नरेश्वर ! जैसे विशास सेच आकार्यमें सन और भ्रमण फरवा है, उसी प्रकार जीवातमा मारक्य-कर्मके सन्तरे कुछ कारतक दूमता रहता है। जन्म नहीं देता है।। १८॥ स पुनर्जीयते राजन प्राप्येहायतमं सुप । मनसः प्रमो झात्मा इन्द्रियेश्यः प्रमास १९॥

राजत् । यही यहाँ फिर कोई आधार पाकर पुता जन्म छेता है। मनवे आस्मा श्रेष्ठ है और इन्द्रियोंने मन श्रेष्ठ है॥ विविधानां च भूतानां जङ्गमाः परमा नृष् । जङ्गमानामपि तथा द्विपदाः परमा मताः॥ २०॥

महाराज । सतारके विविच प्राणियोंने चळने फिरनेवाळे जीव श्रेष्ठ माने गये हैं । इन जज्जम प्राणियोंने मो दो पैरवाळे जीव ( मनुष्य ) श्रेष्ठ कहे गये हैं ॥ २० ॥ व्रिपदानामणि तथा द्विजा वै परमाः स्मृताः । द्विजानामणि राजेन्द्र प्रशायन्तः परा मताः । श्रिजानामणि स्वयः द्विज्ञः सम्बुद्धानाममानिनः ॥ २१ ॥

मनुष्पोमें भी दिन श्रेष्ठ कहे वाये हैं। राजेन्द्र । दिनों में श्रुद्धिमान् और हुद्धिमानोमें भी आत्मश्रामी श्रेष्ठ रामके जाते हैं। उनमें भी जो अहङ्काररहिन हैं, उन्हें वर्धश्रेष्ठमाना यया है ॥२१॥ जातमन्त्रेति मरणं मुणामिति विनिष्ठ्यः। अन्तवन्ति हि कर्माणि सेवन्ते गुणतः प्रजाः॥ २२॥

जनमके साथ ही मृत्यु मनुष्योंके पीछे छमी - रहती है।
यह विद्वानोंका निश्चय है। समस्त प्रजा सन्त आदि गुणांवे
प्रेरित होकर विनाशांकि कर्मोका आचरण करती है।।
स्राप्ते तुत्तरां काष्टां स्वर्ये यो निधनं जजेत्।
नस्त्रे च मुहर्ते च पुण्ये राजन् स पुण्यकृत्॥ २३॥

राजन् ! जो स्पंके उत्तरायण होनेपर उत्तम नक्षत्र और पवित्र सहुर्दमें मृत्युको प्राप्त होता है, वह पुण्यात्मा है ॥२३॥ अयोजयित्या क्लेहोन जनं प्राप्य च दुष्कृतम् । मृत्युनाऽऽरमकृतेनेहकमं कृत्वाऽऽत्मशक्तिभिः॥२४॥

बह किसीको भी कष्ट न देकर प्रायक्षित्तके द्वारा अपने पापको नष्टकर डाळता है और अपनी शक्तिके अनुसार ग्रुमकर्म करके खेच्छाये मृत्युको अङ्गीकार करता है ॥ २४ ॥

विषमुद्बन्धनं दाहो दस्युहस्तात् तथा वधः । दृष्ट्रिम्यस्य पशुम्यस्य प्राकृतो वध उच्यते ॥ २५ ॥

किंतु थिष खा छेनेले, गर्लेमें फॉली लगानेले, आगर्मे बळनेलें छटेरोंके हाथले तथा दाहवाले पश्चओंके आधातले को वघ होता है, यह अध्य श्रेणीका माना जाता है ॥२५॥ व चैभिः पुण्यकर्माणो युज्यन्ते चाभिसंधिकैः। पर्वविधेश्च बहुभिरपरैः प्राकृतैरित ॥ २६॥

पुण्यकर्म करनेवाले सनुष्य इस तरहके उपायींसे प्राण नहीं देते तथा ऐसे-ऐसे दूसरे अथम उपायींसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती ॥ २६ ॥

कर्चे भिरवा प्रतिष्ठन्ते प्राणाः पुण्यवतां नृप । मध्यतो मध्यपुण्यानामधो दुष्कृतकर्मणाम् ॥ २७ ॥

राजन् । पुण्यातमा पुरुषोंके प्राण ब्रह्मरत्यको भेदकर निकलते हैं । जिनके पुण्यकर्म मध्यम श्रेणीके हैं, उनके प्राण मध्यद्वार ( मुख, नेत्र आदि ) ते वाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है, उनके प्राण नीचेके लिद्र ( गुदा या शिक्षद्वार ) ते निकलते हैं ॥ २७ ॥

एकः शहुर्न द्वितीयोऽस्ति शहु-रखानद्वत्यः पुरुषस्य राजन् । येनादृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि ॥ २८॥

राजन् । पुरुषका एक ही बातु है। उसके समान दूसरा कोई शतु नहीं है। वह है अज्ञानः जिससे आबृत और प्रेरित होकर मनुष्य अस्यन्त घोर और मूरतायूर्णं कर्म करने ज्यता है॥ २८॥

मवाधनार्थे श्रुतिधर्मयुक्तान् वृद्धानुपास्य प्रभवेत यस्य । प्रयक्तसाध्यो हि स राजपुत्र प्रज्ञाहारोणोन्मथितः परैति ॥ २९ ॥

राजकुमार । उस शक्कि पराजित करनेमें बही समर्थ हो सकता है। जो नेदोक्त धर्मसम्पन्न दृद्ध पुरुषोंकी सेवा करके प्रका (स्थिखिंदि) को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अज्ञानमय अञ्चको जीतना महान् प्रयत्नसाच्य कर्म है। वह प्रजारूपी बाणकी चोट खाकर हो नह होता है।। २९॥

अधीत्य वेदं तपसा ब्रह्मचारी यज्ञाञ्ज्ञाक्त्या संनिगृह्येह पञ्ज। वनं गच्छेत परुषो धर्मकामः

श्रेयः स्थित्वा स्थापयित्वा खवंदाम॥३०॥ द्विजको पहले ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहकर चपस्यापूर्वक वेदोंका अध्ययन करना चाहिये; फिर ग्रहस्थाश्रममें प्रवेशकरके अपनी शक्तिके अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पञ्च महायक्तींका अनुष्ठान करना चाहिये । तत्पश्चात् अपने पुत्रको घर-भारकी रक्षामें नियक्त करके कल्याणमार्गमें स्थित हो केवल धर्म-पाळनकी इच्छा रखकर उछे वनको प्रस्थान करना चाहिये ॥ उपभोगैरपि त्यकं नात्मानं सादयेवरः। चण्डाळखेऽपिमानुष्यं सर्वथा तात शोभनम् ॥ ३१ ॥

तात ! उपभोगके साधनींसे बिखत होनेपर मी भनुष्य अपने-आपको द्दीन न समझे । चाण्डालकी योनिमें भी यदि मनुष्य-जन्म प्राप्त हो तो वह मानवेतर प्राणियोंकी अपेक्षा सर्वया उत्तम है ॥ ३१ ॥

इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते । भारमा वै शक्यते त्रातं कर्मभिः शुभलक्षणैः ॥ ३२ ॥ क्योंकि पृथ्वीनाथ ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय

योनि है। जिसे पाकर ग्रुमकर्मीके अनुष्ठानसे आत्माका उद्घार

किया जा सकता है ॥ ३२ ॥

कथं न वित्रणक्येम योनितोऽस्या इति प्रभो। फ़र्चन्ति धर्मे मनुजाः श्रुतिप्रामाण्यदर्शनात्॥ ३३॥

ध्यभो ! हम कौन ऐसा उपाय करें। जिससे हमे इस मनुष्य योनिसे नीचे न गिरना पढें यह सोचकर और वैदिक प्रमाणींपर विचार करके मनुष्य धर्मका अनुष्ठान करते हैं॥ यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः। धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्स खळु वञ्च्यते॥ ३४॥

जो मानव अत्यन्त दुर्लम मनुष्य-शरीरको पाकर भी दूसरींचे द्वेष करता है और धर्मका अनादर करता है तया मनसे कामनाओंमें आसक्त हो जाता है, वह महान् लामसे

विश्वत होता है ॥ ३४ ॥

थस्त प्रीतिपुरोगेन चक्षण तात पश्यति । दीपोपमानि भूतानि यावदर्थान्न पश्यति॥३५॥

तात ! जो समस्त प्राणियोंको दीपकके समान स्लेहसे संबर्धन करनेयोग्य मानता है और उन्हें रनेहमरी दृष्टिसे देखता है एवं जो समस्त विषयोंकी ओर कभी दृष्टिपात नहीं करता, वह परलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ ३५ ॥

सान्त्वेनान्नप्रदानेन

समदःखसुखो भत्वा स परत्र महीयते ॥३६॥ जो सब होगोंको सान्त्वना प्रदान करता। भर्तोहो भीडन देता और प्रिय बचन बोलकर सबका मतकार परता है, वह सुल-दुःखमे सम रहकर ( इहलोक और ) परलोक्से प्रतिटिन होता है ।। ३६ ॥

दानं त्यागः शोभना मूर्तिएङ्खो भतप्राव्यं तपसा वै शरीरम्। सरखतीनैमिषपुष्करेषु

ये चाप्यन्ये पुण्यदेशाः पृथिव्याम्॥ ३७॥

राजन ! सरस्वती नदीः नैमिघारण्यक्षेत्रः पुरुरुशेन तथा और भी जो पृथ्वीके पावन तीर्य हैं। उनमें जारर टान देनाः भोगोंका त्याग करनाः ज्ञान्तभावते रहना तया तास्य और तीर्थंके जलते तन-मनको पवित्र करना चाहिये ॥ ३७॥

येपामसवः पतन्ति ग्रहेप् तेपामथो निर्हरणं प्रशस्तम्। यानेन वै प्रापणं च स्मशाने

शौचेन मूनं विधिना चैव दाहः॥ ३८॥ घरोंसे जिनके प्राण निकल रहे हीं। उन्हें शीव ही घरते बाहर ले जाना उत्तम है। मृत्युके पश्चात् उन्हें विमानपर सुलाकर समञानमें पहुँचाना तथा पवित्रतापूर्वक ग्रास्नोकः विधिते उनका दाइ-स्कार करना आवस्यक कर्तव्य है ॥१८॥

इष्टिः पृष्टिर्यजनं याजनं च दानं पुण्यानां कर्मणां च प्रयोगः। शक्त्या पित्र्यं यश्च किचित् प्रशस्तं

सर्वाण्यात्मार्थे मानवोऽयं करोति॥३९॥ मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टि-पुष्टि (शान्तिकर्म)। यजनः याजनः, दानः पुण्यक्रमीका अनुष्ठान तथा श्राद आदि जो मी कुछ उत्तम कार्य करता है, वह सब अपने ही लिये

करता है ॥ ३९ ॥ धर्मशास्त्राणि वेदाश्च पडद्गानि नराधिप। श्रेयसोऽर्थे विधीयन्ते नरस्याहिएकर्मणः॥ ४०॥ नरेश्वर ! धर्मशास्त्र और छहाँ अङ्गीतहित वेद पुष्पर्रम

करनेवाले पुरुषके कल्याणके लिये ही कर्तव्यका विधान करते हैं || ४० ||

मीध्म उवाच

एतद् वे सर्वमाख्यातं मुनिना सुमहात्मना। पुरा श्रेयसोऽर्थे नराधिप ॥ ४१ ॥ विदेहराजाय · भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर | प्राचीन रालमे महात्मा पराशर मुनिने विदेहराज जनकके कल्याणके निरे यह सर उपदेश दिया था ॥ ४१ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मीक्षचमैपर्वणि पराशस्मीताया सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९७ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोह्रपर्मेपर्वमें पराशरपीनाविषयकदी सीसत्तानवेवाँ अध्याप पृरा हुआ। २९७ ॥

### अष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

## पराग्नरगीताका उपसंहार-राजा जनकके विविध प्रश्नोंका उत्तर

मीष्म उवाच

पुनरेव तु पत्रच्छ जनको मिथिलाधियः। पराहारं महात्मानं धर्मे परमनिश्चयम्॥१॥

भीष्मजी कहते हैं — युविश्वर ! तदनत्तर मिथिलानरेश जनकने उन धर्मके विषयमें उत्तम निश्चय रखनेवाले महात्मा पराशर मुनिले इस प्रकार पूछा !! १ !!

जनक उवाच

कि क्षेयः का गतिर्मञ्जल कि कृतं न विनश्यति। क गतो न निवर्तेत तन्मे मृद्धि महामते॥ २॥ जनक वोळे—नकार् । श्रेयका साधन क्या है १

जनक चाल-नशन् । अपका चावन प्या ६ ६ उत्तम गति कौन-ची है १ कौन-चा कमें नष्ट नहीं होता उथा कहाँ गया हुआ जीव फिर इस संसारमें नहीं छोटता है १ महामते ! मेरे इन प्रश्नोंका समाधान कीजिये ॥ २ ॥

#### पराशर उवाच

असङ्गः श्रेयसो मूळं ज्ञानं चैव परा गतिः। चीर्णं तपो नमणस्येद्वापः क्षेत्रे न नस्यति ॥ ३ ॥

पराशरजीने कहा — राजन् । आविकका अमाव ही अयका मूळ कारण है। जान ही वबवे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तर तथा सुराजको दिया हुआ दान—ये कमी नष्ट नहीं होते॥ १॥

छित्त्वाधर्ममयं पाशं यदा धर्मेऽभिरज्यते । दत्त्वाभयकृतं दानं तदा सिद्धिमवान्त्रते ॥ ४ ॥

नो मनुष्य जब अधर्ममय वन्धनका उच्छेद करके धर्ममें अनुरक्त हो नाता और सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदान कर देता है, उसे उसी समय उत्तम लिदि प्राप्त होती है। । ४ ॥ यो ददाति सहस्राणि गवामश्यशतानि च । अभयं सर्वमृतिस्यः सदा तमभिवतंते॥ ५ ॥

जो एक इजार भी तथा एक सी घोड़े दान करता है तथा दूसरा जो सम्पूर्ण भूतोंको अमयदान देता है। वह सदा भी

और अश्वरान करनेवालेसे बढा-चढा रहता है ॥ ५ ॥ वसन् विषयमध्येऽपि न वसत्येव दुद्धिमान् ।

संवसत्येच द्ववंदिरसत्सु विषयेष्विषे ॥ ६॥ व्यद्धमान् पुरुष विषयेकि बीचमें रहता हुआ भी (असङ्ग होनेके कारण) उनमें नहीं रहनेके वरावर ही है; किंद्र जिसकी बुद्धि दृषित होती है, वह विषयोके निकट न होनेपर भी सदा उन्हींमें रहता है॥ ६॥

नाचर्मः श्रिष्ट्यते प्राझं पयः पुष्करपर्णवत् । अप्राज्ञमधिकं पापं श्रिष्ट्यते जतुकाष्ट्रवत् ॥ ७ ॥

कैंछे पानी कमलके पत्तेको लिपायमान नहीं कर सकता। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषोंको अधर्म लिप्त नहीं कर सकता।

परतु कैंत छाह काठमें चिपक जाती है। उसी प्रकार पाप अज्ञानी मनुष्पमें अधिक छिप्त हो जाता है।। ७।। नाधमें: कारणापेक्षी कर्तारमभिमुञ्जित। कर्ता खाडु यथाकाळं ततः समित्रपद्यते॥ ८॥। अध्ये फळ प्रदानके अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाळा है।

अतः वह कर्ताका पीछा नहीं छोड़ता । समय आनेपर उस कर्ताको उस पापका फल अवस्य मोगना पड़ता है ॥ ८ ॥

न भिद्यन्ते कृतात्मान आत्मप्रत्ययद्शिनः । बुद्धिकर्मेन्द्रियाणां हि प्रमत्तो यो न बुद्धयते । ग्रुभाग्रुभे प्रसक्तात्मा प्राप्नोति सुमहद् भयम् ॥ ९ ॥

पिवत्र अन्तःकरणवाले आत्मशानी पुरूष कर्मोंके ध्रामा-ध्रम फलेंडि कमी विचलित नहीं होते हैं। जो प्रमादवश श्रामेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंहारा होनेवाले पापींपर विचार नहीं करता तथा ध्रम एव अध्रममें आसक्त रहता है, उसे महान् मयकी मासि होती है॥ ९॥ धीतरांगो जितकोधः सम्यग् भवति वः सन्ता।

वीतरागो जितक्रोधः सम्यग् भवातयः सत्। विषये वर्तमानोऽपि न स पपिन गुज्यते ॥ १०॥ परंत जो वीतरागद्योकरकोषको जीत लेला औरनिल्यवदा-

नारका पाकन करता है, यह विषयोंमें वर्तमान रहकर भी पाकमेरी व्यवस्थ नार्व जोड़ता है ॥ १०॥ मर्यादायां धर्मसेसुर्लिक्डो नेव सीहरित । प्रदक्षीत स्वास्तका स्कृति भवति संचयः॥ ११॥

जैते नदीमें वैंघा हुआ मजबूत वॉध ट्रटता नहीं है और उछके कारण वहाँ जलका स्रोत बढ़ता रहता है, उसी प्रकार प्राचीन मर्यादापर वॅचा हुआ धर्मरूपी वॉघ नष्ट नहीं होता है तथा उछने आशक्तिरहित सचित तपकी दृद्धि होने कराती है ॥ ११॥

यथा भारतात तेजो मणिः शुद्धः समाधिना । बादचे राजशार्दुछ तथा योगः प्रवर्तते ॥ १२ ॥

रपश्रेष्ठ ! जिस प्रकार शुद्ध सूर्यकान्तमाण सूर्यक तेजको अहण कर लेती है। उसी प्रकार योगका सामक समाधिक द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको ग्रहण करता है ॥ १२ ॥

> यथा तिलानामिह पुष्पसंश्रयात् पृयकपृथग्याति गुणोऽतिसौम्यताम्। तथानराणां भुवि भाषितात्मनां

यथाऽऽभ्रयं सत्त्वगुणः प्रवर्तते ॥ १३॥ बैचे तिबका तेल भिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पीले बारित होकर अत्यन्त भनोरम गम्ध ग्रहण करता है, वैचे ही पृष्वीपर शुद्धवित्त पुरुषोंका स्तमान सन्पुरुषोंके सङ्गके अनु-सार सत्वगुणसम्पन्न हो जाता है ॥ १३॥ जहाति दारांश्च जहाति सम्पदः पदं च यानंत्रिविधाश्चयः क्रियाः। त्रिविष्टपे जातमतिर्यदा नर-स्तदास्य ब्रुद्धिविंपयेषु भिद्यते॥ १४॥

जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पानेके लिये उत्सुक हो जाता है। उस समय उसकी झुद्धि विपयोंने विख्या हो जाती है सथा वह स्त्री, सम्पत्ति। यद, बाहन और नाना प्रकारकी जो क्रियार्थे हैं। उनका भी परिस्थाग कर देता है। । १४॥

> प्रसक्तबुद्धिविषयेषु यो नरो न चुःयते ह्यात्महितं कथंचन । स सर्वभावानुगतेन चेतसा नुपामिषेणेव झपो विकृष्यते ॥ १५॥

परंतु जिसकी झुद्धि विपयोंमें आसक हो जाती है। वह मनुष्य किसी तरह अपने हितकी बात नहीं समझता। राजन् ! जैसे मछळी कॉटेंमे गुँथे हुए मासपर आकृष्ट होती है और दुःख पाती है। उसी तरह वह सब प्रकारकी वासनाओंसे बासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आकृष्ट होता है और दुःख मोगता है।। १५॥

संघातवनमर्त्यलोकः परस्परमपाश्रितः। कद्लीगर्मनिःसारो नौरिवाप्सु निमज्जति॥१६॥

जैसे धारीरके अञ्च-प्रत्यञ्च एक-यूक्तरेक आश्रित हैं। उसी प्रकार यह सत्यंत्रोक——जी-पुन और पशु आदिका समुदाय आपसमें एक-यूक्तेपर अवलिम्बत है। यह सत्तर केलेके भीतरी भागके समान निस्सार है। जैसे नौका पानीमें ह्वय जाती है। उसी प्रकार यह सब कुछ कालके प्रवाहमें निमम्ब हो जाता है। १६॥

न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चितो न चापि मृत्युः पुरुषं प्रतीक्षते । सदा हि धर्मस्य क्रियैव शोभना यदा नरो मृत्युमुखेऽभिवर्तते॥ १७॥

पुरुषके लिये धर्म करनेका कोई विशेष धमय निश्चित नहीं है; क्योंकि मृत्यु किसीकी याट नहीं जोहती। जब मनुष्य सदा मौतके मुखमें ही है, तब नित्य-निरन्तर धर्मका आचरण करते रहना ही उसके लिये शोमाकी बात है।। १७॥

यथान्धः खगृहे युक्तो हाभ्यासादेव गच्छति। तथा युक्तेन मनसा प्राहो गच्छति तां गतिम्॥ १८॥

जैसे अन्धा प्रतिदिनके अम्यासदे ही सावधानीके राय बाहरते अपने घरमें आ जाता है। उसी प्रकार विवेकी मनुष्य योगयुक्त चित्तके द्वारा उन परम गतिको प्राप्त कर लेता

है॥ १८॥ मरणं जन्मनि प्रोक्तं जन्म वे मरणाश्चितम्। स्रविद्वान् मोक्षधर्मेषु वद्धो श्रमति चक्षवत्। युद्धिमार्गप्रयातस्य सुन्नं तिवह परत्र च ॥ १९ ॥ जन्ममे मृत्युकी स्थिति त्रतायी गयी है और मृत्युमें जन्म निहित है। जो मोश्र-वर्मको नहीं जानता वर अग्नी मनुष्य संसारमें आवद होकर जन्म-मृत्युक्ते चन्नमे पूमा रहता है। किंतु जानमार्गसे चलनेवारेको इटलोक और

परळोकमे भी सुख मिलता है ॥ १९ ॥ विस्तराः व्रकेशसंयुक्ताः संश्रेपास्तु सुखावहाः । परार्थे विस्तराः सर्वे त्यागमात्महितं विद्रः ॥ २०॥

कर्मोका विस्तार क्षेत्रायुक्त होता है और सक्षेत्र सुत-दायक है। सभी कर्म-विस्तार परार्थ हैं अर्थात् मन और इन्द्रियोंकी तृक्षिके लिये हैं। परंतु त्याग अपने लिये क्तिरर माना गया है ॥ २० ॥

यथा सृणाळानुगतमाशु सुञ्चति कर्दमम्। तथाऽऽत्मा पुरुषस्येह मनसा परिमुच्यते ॥ २१ ॥

जैसे (पानीसे निकालते समय ) कमलकी नाल्में लगी हुई कीचड पानीसे तुरंत धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुपका आत्मा मनके द्वारा समस्यन्ये मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥

मनः प्रणयतेऽऽत्मानं स पनमभियुञ्जति । युक्तो यदा स भवति तदा तं पदयते परम् ॥ २२ ॥

मन आत्माको योगकी ओर छे जाता है। योगी हम मनको योगञ्जूक्त (आत्मामें छीन) करता है। इस प्रकार जब वह योगमें सिद्धि प्राप्त कर छेता है। तय बह उस परमात्मा का साक्षात्कार कर छेता है। १२॥

परार्थे वर्तमानस्तु स्वं कार्यं योऽभिमन्यते । इन्द्रियार्थेषु संयुक्तः स्वकार्यात् परिमुच्यते ॥ २३॥

जो परके लिये अर्थात् इन बाह्य इन्द्रियों ने हित के लिये विषयमोगोंमें प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य पार्य समर्थ समझता है, वह अपने बालाविक कर्तव्यमे च्युत हो जाता है। । २३ ॥

अधिस्तर्यन्गति चैव खर्गे चैव परां गतिम्। प्राप्नोति सक्तैरातमा प्राप्तस्येहेतरस्य च॥२४॥

इहलोकमें बुद्धिमान् हो या मूह। उममा आमा अरने किये हुए कमेंकि अनुसार ही नरकमे। पद्म पत्ती आदि योनियोंकी। स्वर्यकी और परम गतिको प्राप्त होता है॥ १४॥

मृष्मये भाजने पक्षे यया वे न ट्यति द्वः। तथा शरीरं तपसा तसं विगयमञ्जूते॥ २५॥

जैते पके हुए मिटीके वर्तनमें रक्ता हुआ जल आई तरल पदार्थ न तो चूता है और न नट ही होता है, उर्म प्रकार तरस्यावे तथा हुआ स्हम शरीर अवल्लेक्तरके विषयीका अनुमव करता है ॥ २५ ॥ विषयानश्रुते यस्तु न स भोश्यत्यसंशयम् । यस्तुभोगांस्त्यजेदात्मा स वै भोक्तुं व्यवस्यति॥ २६ ॥

जो मनुष्य शब्द, स्पर्श आदि विवयोंका उपमोग करता है, वह निश्चय ही ब्रह्मानन्दके अनुभवते विश्चित रह जायगा, परंतु जो विवयोंका परित्याग करता है, वह अवस्य ही ब्रह्मानन्दके अनुभवने तमर्थ हो तकता है। २६ ॥ नीहारेण हि संवीतः शिक्षोदरपरायणः। जात्यन्ध इस पन्धानमानुतातमा न बुद्ध-यते॥ २७॥

चैते जन्मका अभा रास्तेको नहीं देख पाता, वैते ही विदनोदरपरायण एवं अञ्चानते आद्युत जीव मायारूप कुदालाते आच्छक होनेके कारण मोक्षमार्यको नहीं समझ पाता है ॥ २७ ॥

विष्ण् यथा समुद्राद् वै यथार्थे रूभते धनम् । तथा मत्योर्णेवे जन्तोः कर्मविकानतो गतिः ॥ २८ ॥

जैसे वैश्य चमुद्रमार्गचे व्यापार करने जाकर अपने मूखधनके अनुसार द्रव्य कमाकर खाता है, उसी प्रकार सत्तारतागरमें व्यापार करनेवाला जीव अपने कमें एव विज्ञानके अनुरूप गति पाता है।। २८॥ अहोराजमये छोके जराक्रपेण संसरन्। मृत्युर्मसति भृतानि पचनं पकागे यथा॥ २९॥

दिन और रात्रिमय सवारमें शुद्धावाका रूप धारण करके धूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणिबीको उसी प्रकार खाली पहती है। जैसे सर्व हवा पीया करता है। १९॥ स्वयंक्रतानि कर्माणि जातो जन्तुः प्रपद्यते। बाग्रस्या स्वभते कश्चित् किंचिद्त्र प्रियाप्रियम्॥ ३०॥

जीव जगत्में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्माका ही पल मोगता है। पूर्वजन्ममें कुछ किये दिना यहाँ कोई भी किसी इष्ट या अनिष्ठ फलको नहीं पाता है ॥ १०॥ शायानं यान्तमासीनं प्रकृतं विषयेषु या ग्रुमाशुभानि कर्माणि प्रपर्यन्ते नरं सदा ॥ ३१॥

मनुष्य सोता हो। बैठा हो। चलता हो। या विषयमोगमें लगा हो। उसके शुभाशभ कर्म बदा उसे प्राप्त होने रहते हैं॥ न हान्यन् तीरमासादा पुनस्तर्नु व्यवस्थति। दुर्लभो दृश्यते श्वस्य विनिपातो महार्णने॥ ३२॥

सैसे समुद्रके परलेपार पहुँचकर पुनः कोई उसमें तैरनेका विचार नहीं करता, उसी प्रकार ससार-सागरसे पार हुए मनुष्यका किर उसमें पड़ना अर्थात् बापस आना दुर्लभ दिखायी देता है। ३२।

यया भावावसन्ना हि नीर्महास्मस्ति तन्तुना । तथा मनोभियोगाद् वै शरीरं प्रचिकार्षति ॥ ३३ ॥

जैसे गम्मीर जरुमें पड़ी हुई नौका नाविकद्वारा रस्तीसे खींची जानेपर उसके मनोभावके अधीन होकर चरुती है,

उषी प्रकार यह बीव इष शरीररूपी नौकाको अपने मनके अभिप्रायानुवार चलाना चाहता है ॥ ३३ ॥ यथा समुद्रमभितः संक्षिताः सरितोऽपराः । तथाद्या प्रकृतियोगादभिसंक्षियते सदा ॥ ३४ ॥

बैते बहुत-ची नदियाँ सन ओरते आकर समुद्रमें मिछ जाती हैं, उची प्रकार योगते वचमें किया हुआ मन सदाके हियो मूळ प्रकृतिमें छीन हो जाता है।। २४॥ स्नेहपादीवें हुविधेयसक्तमनसो नयः। प्रकृतिस्था विधेदन्ति जले सैकत्वेदमयत्॥ २५॥

विनका मन नाना प्रकारके रनेह-यन्थनीमें जकड़ा हुआ है। वे प्रकृतिमें खित हुए जीव जलमे वह जानेवाले वार्द्रके मकानकी मॉति महान् दु-खले नष्ट्रमाय हो जाते हैं॥ १५॥ इरिरण्हस्तंशस्य शीचतीर्थस्य देहिनः। बुद्धिमार्गप्रयातस्य सुखं त्विह परत्र च॥ १६॥

शरीर ही जिएका घर है, जो वाहर-भीतरकी पवित्रताको ही तीर्थं मानता है तथा बुद्धिपूर्वक कल्याणके मार्गपर चळता है, उस देहभारी जीवको इहलोक और परलोक्से भी सुल मिलता है।। ३६॥ विस्तरा केत्रासंग्रकाः संक्षेणस्य स्टब्स्वाहरा।

विस्तराः क्षेत्रासंयुक्ताः संक्षेपास्तु सुस्रावद्याः । परार्थं विस्तराः सर्वे त्यागमात्माहत्तं विदुः ॥ ३७॥

क्रियाओंका विस्तार बलेशदायक होता है और संक्षेप सुखदायक है। तभी कर्मावस्तार परार्थस्य अर्थात् सन और इन्द्रियोकी तृतिके लिये होते हैं। परत त्याग अपने लिये हितकर माना गया है॥ ३७॥

संकल्पजो भित्रवर्गो शातयः कारणात्मकाः। भार्यो पुत्रस्य दासस्य समर्थमतुयुज्यते॥३८॥

कोई-न-कोई सकदर (मनोरय) लेकर ही छोग मित्र बनते हैं। कुदुम्बी जन भी किसी हेतुले ही नाता रखते हैं। पत्नी, पुत्र और सेवक सभी अपने-अपने स्वार्थका ही अनुसरण करते हैं॥ ३८॥

न मातान पिता किंचित् कस्यचित् प्रतिपद्यते। दानपथ्यौद्नो जन्तुः सकर्मफलमस्तुते॥ ३९॥

माता और पिता भी परछोक-वाचनमें किसीकी कुछ चहायता नहीं कर चकते। परछोकके प्रथम तो अपना किया हुआ दान अर्थात् त्याग ही राहखर्चका काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मका ही फळ मोगता है।। १९॥ साता पुत्रः पिता आता भार्या मित्रजनस्तथा। अष्टापद्पद्खाने छक्षमुद्देव छक्ष्यते॥ ४०॥

माता, पिता पुत्र भाता, सार्वा और मित्रगण—ये सत्र सुवर्णके विक्कींके स्थानपर रखी हुई लाककी मुद्राके समान देखे जाते हैं॥ ४०॥

सर्वाणि कर्माणि पुरा ऋतानि द्युभाद्यभान्यात्मनो यान्ति जन्तोः ।

### उपस्थितं कर्मफलं विदित्वा वृद्धिं तथा चोदयतेऽन्तरात्मा ॥ ४१ ॥

पूर्वजन्मके किये हुए सम्पूर्ण ग्रामाञ्चम कर्म जीवका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुई परिस्थितिको अपने कर्मोका फल जानकर जिसका मन अन्तर्मुख हो गया है, वह अपनी बुद्धिको वैसी शुम प्रेरणा देता है जिसले मविष्य-मे हु:ख न भोगना पढ़े ॥ ४१ ॥

व्यवसायं समाश्रित्य सहायान् योऽधिगच्छति। न तस्य कश्चिदारम्भः कदाचिद्वसीदति ॥ ४२ ॥

जो दढ निश्चय एवं पूर्ण उद्योगका सहारा छे तदनुक्छ सहायकोंका संग्रह करता है। उसका कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता ॥ ४२ ॥

अद्वैधमनसं युक्तं शूरं धीरं विपश्चितम् । न श्रीः संत्यजते नित्यमादित्यमिव रङ्मयः ॥ ४३ ॥

जिबने मनमे दुनिधा नहीं होती, जो उद्योगी, झ्रबीर धीर और निद्वाद होता है। उसे सम्पत्ति उसी तरह कमी नहीं छोड़ती, जैसे किरणे सूर्यको ॥ ४३ ॥ आस्तिन्यव्यवसायाभ्यामुपायान् विस्मयान् घिया। समारभेदनिन्द्यात्मा न सोऽर्थः परिपोदति ॥ ४४ ॥

जिसका हृदय उदार एवं प्रशस्त है, जो आस्तिक भाव, निश्चय एवं आवश्यक उपायते गर्वेहीनताके साथ उत्तम हुद्धिपूर्वक कार्य आरम्भ करता है, उसका वह कार्य कभी असफल नहीं होता है || ४४ ||

सर्वेः स्वाति द्युभागुभानि नियतं कर्माणि जन्तुः स्वयं गर्भात् सम्प्रतिपद्यते तदुभयं यत् तेन पूर्व एतम्। सृत्युश्चापरिहारवान् समगतिः कालेन विच्छेदिना दारोश्चर्णसिवादमसारविहितं कर्मानिकं प्रापयेत्॥४०॥

सभी जीव, पूर्वजनमं उन्होंने जो कुछ किया है। उन अपने कुमाकुम कमीके नियत फलोको गर्भम प्रवेश करनेके समयसे ही क्रमशः पाने और भोगने लगते हैं। जैसे बायु आरेसे चीरकर बनाये गये लकडीके चूरेको उदा देती है। उसी प्रकार कभी ठाळी न जा सकनेवाली मृत्यु विनामगरी काळकी सहायतासे मनुष्यका अन्त कर देती है। ४५॥

स्वरूपतामात्मकृतं च विस्तरं कुछान्वयं द्रव्यसमृद्धिसंचयम्। नगे हि सर्वो छभते यथाकृतं शभाशभेनात्मकृतेन कर्मणा॥ ४६॥

सब मनुष्य अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मके अनुसार ही सुन्दर या असुन्दर रूप, अपनेते होनेवाले योग्य-अयोग्य पुत्र-यौत्र आदिका विस्तार। उत्तम या अयम दुरूमें जनम तथा द्रव्य-समृद्धिका संचय आदि पाते हैं 1) ४६ ॥

भीष्म उवाच

इत्युक्तो जनको राजन याथातथ्यं मनीपिणा । श्रुत्वा धर्मविदां श्रेष्ठः परा मुदमवाप ह ॥ ४७ ॥

भीष्मजी कहते हैं—-राजन । जानी महाना पराधर ग्रुनिके मुखरे इस यथार्थ उपदेशको ग्रुनस्र धर्मशॉम श्रेष्ठ राजा जनक यहुत प्रसन् हुए ॥ ४७ ॥

ङ्ति श्रीसहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि शोक्षधर्मपर्वणि पराशरभीतायासष्टनवस्यविकहिशततमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ इस प्रकार श्रीसहामारत शान्तिपर्वके अत्तर्भत मोझयर्मपर्वने पराशरभीताविषयक दो सी अद्वानवर्दो अच्चाय पूरा हुआ॥२९८॥

# नवनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः

## हंसगीता-हंसरूपधारी ब्रह्माका साध्यगणोंको उपदेश

युधिष्ठिर उनाच

सत्यं दमं क्षमां प्रक्षां प्रश्लांसिन्त पितामह। विद्वांसो मनुजा लोके कथमेतन्मतं तय॥१॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! वसारमें बहुतने विद्वान् सत्य, इन्द्रिय-संयम, क्षमा और प्रज्ञा (उत्तम दुद्धि) की प्रज्ञासा करते हैं । इस विषयमे आपका कैसा मत है १ ॥ १॥

भीष्म उनान अत्र ते वर्तियम्बेऽहमितिहासं पुरातनम्। साध्यानामिह संवार्दं हंसस्य च युधिष्ठिर ॥ २ ॥

भीषमजीने कहा-अधिष्ठिर ! इस विषयमे साध्याणीं का इंसके साथ जो संवाद हुआ या, वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं ॥ २॥ का राज्यनगरमा ७ ५२० हंस्रो भूत्वाथ सीवर्णेस्त्वज्ञो नित्यः प्रजापतिः । स वै पर्येति छोकांस्त्रोनथ साध्यातुपागमत्॥ ३॥ एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हेवरा स्प

घारण करके तीनो लोकोंमें विचर रहे थे। घूमते घानने वे साध्यगणीके पास जा पहुँचे॥ ३॥

साध्या उत्तः

राकुने वयं सा देवा वै साध्यास्त्वामनुयुद्दस्तह । पृच्छामस्त्वां मोक्षधर्मे भूवांध्व किल मोक्षवित्॥ ४॥

उस समय साध्यांने कहा-हैंस ! इमलेंग गाय देवता है और आरमें मोजयमेंके विषयमें प्रथम करना चाहते हैं। क्योंकि आप मोज-तत्वके माता हैं, यह बात श्रीप प्रतिद्ध है ॥ ४ ॥

# महाभारत 🐃



साध्यगणोंको इंसरूपमें ब्रह्माजीका उपदेश

श्रुतोऽसि नः पण्डितो धीरचादी साधुशन्दश्चरते ते पतिन्त । कि मन्यसे श्रेष्ठतमं द्विज त्वं कस्मिन् मनस्ते रमते महात्मन् ॥ ५ ॥ महात्मन् ! इमने मुना है कि आप पण्डित और धीर वक्ता हैं। पतिन्त् ! आपकी उत्तम वाणीका सर्वेत्र प्रचार है। पिस-प्रवर ! आपके मतमे सर्वेश्रेष्ठ वस्तु क्या है ! आपका मन क्रियों रमता है !॥ ५॥

> तकः कार्ये पक्षिक्य प्रशाधि यत्कार्याणां मन्यसे श्रेष्ठमेकम् । यत् कृत्वा वै पुरुषः सर्ववन्धै-विमुख्यते विद्योन्द्रेह शीवम् ॥ ६॥

पश्चिराज ! खराश्रेष्ठ ! समस्त कार्योमेंसे जिस एक कार्यको आप स्वसं उत्तम समझते हों तथा जिसके करमेसे बीवको सब प्रकारके बन्धनीते श्रीश हुटकारा मिल सके, उसीका इमें उपदेश कीजिये !! इ !!

हंस उवाच

इदं कार्यमस्ताज्ञाः श्रजोमि तपो दमः सत्यमारमाभिगुप्तिः। त्रग्यीन् विमुच्य हृदयस्य सर्वोन्

प्रियाप्रिये स्वं वदामानयीत्॥ ७ ॥

हैंसने कहा-अमृतभोडी देवताओं ! मैं तो सुनता हूँ कि तप, हिन्दयवयम, राज्यभावण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही वचये उत्तम हैं। हृदयकी सारी बॉटें खोळकर प्रिय और अपियको अपने कार्म करें अर्थात् उनके क्रिये हुईं एवं विपाद म करें !! ७ !!

नाबन्तुदः स्थाध नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत। ययास्य बाचा पर उद्विजेत

म तां वदेद्ववर्ती पापछोक्याम् ॥ ८ ॥
किसीके मर्मेर्यं आचात न पहुँचाये । दूसरीचे निष्ठुर वचन न बोटे । किसी नीच मनुष्परे अध्यात्मशासका उप-देश न प्रहण करे तथा जिसे सुनकर दूसरीको उद्देग हो। ऐसी नरकमें डालनेवाटी अमञ्जलमंथी बात भी गुँहसे न निकाले ॥ ८ ॥

वाक्सायका वदसाशिष्यतन्ति यैराहतः शोचति राध्यहानि । परस्य नाममंधु ते पतन्ति तान् पिष्डतो नावस्त्रजेत् परेषु ॥ ९ ॥ वचनरूपी वाण जब मुँहरे निकल पड़ते हैं, तव उनके द्वारा बींचा गया मनुष्य रातन्दिन शोकर्मे हुना रहता है, क्योंकि वे दुसरोंके मर्गपर आधात पहुँचाते हैं, इसक्रिये विद्वाल्

म० स० ३--- र. २५---

पुरुवको किसी दूसरे मनुष्यपर वाग्याणका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥ १॥ परश्चेदेनमतिवादवाणे-भूँदां विष्येच्छम प्रवेह कार्यः। संयोष्यमाणा प्रतिहृष्यते यः स आद्त्ते सुकृतं वै परस्य॥ १०॥ दूसरा कोई भी यदि इस विद्वान पुरुवको कहुबचनरूपी

पूचर काइ भा याद इस निद्वास् पुरुषको कडुकचनरूपी वार्णोवे बहुत अधिक चोट पहुँचाये तो भी उसे झान्त ही रहना चाहिये। जो दूसरींके क्रोध करनेपर भी खर्य बदलेमे प्रस्कादी रहता है, वह उसके पुण्यको ग्रहण कर छेता है॥ १०॥

क्षेपायमाणमभिषङ्गव्यलीकं निगृह्यति ज्वलितं यथः मन्युम् ।

अदुष्टचेता मुदितोऽनसूयुः स आद्त्ते सुकृतं वै परेपाम् ॥ ११ ॥

को जयत्में निन्दा करानेवाले और श्रावेशमें हालनेके कारण अमिय प्रतीत होनेवाले प्रत्मित कोधको रोक लेता है, चित्तमें कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता और दूधरोंके दोष नहीं देखता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रुभाव रखनेवाले लोगोंके पुष्य के लेता है।। ११।।

थाकुर्यमातो न वदामि किचित् क्षमाम्यद्दं ताङ्यमानश्च नित्यम् । श्रेष्ठं होतद् यत्समामाद्वरार्याः

सत्यं तथैवार्जवमानुशंस्यम् ॥ १२ ॥ मुते कोई गाळी दे तो भी बदलेमें कुछ नहीं कहता हूँ । कोई मार दे तो उते सदा क्षमा ही करता हूँ ; क्योंके क्षेष्ठ कन स्वमा, सरव, सरकता और दयाको ही उत्तम बताते हैं ॥

वेदस्योपनिवद् सत्यं सत्यस्योपनिवद् दमः। व्मस्योपनिवद् सत्यं सत्यस्योपनिवद् दमः। व्मस्योपनिवद्मस्य पतत् सर्वानुशासनम्॥१३॥

वेदाध्ययनका सार है सत्यमाषणः, सत्यमाषणका सार है इन्द्रियस्यम् और इन्द्रियस्यमका फल है मोख। यही सम्पूर्ण शास्त्रोंका उपदेश है ॥ १३ ॥

वाची वेगं मनसः क्रीधवेगं विधित्सावेगमुद्दरोपस्थवेगम् । एतान् वेगान् यो विषहेषुद्दीर्णां-

स्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वे मुर्नि च ॥ १४ ॥ जो वाणीका वेग, मन और क्रोधका वेग, तृष्णाका वेग तथा पेट और जननेन्द्रियका वेग—इन सब प्रचण्ड नेगोंकी यह छेता है, उसीको में ब्रह्मवेक्ता और मुनि मानता हूँ ॥ १४ ॥

यकोधनः कुष्यतां वै विशिष्ट-स्तथातितिश्चरतितिक्षोविंशिष्टः। अमानुयान्मानुषो वे विशिष्ट-स्त्रयाक्षानाज्ज्ञानविद् वै विशिष्टः ॥१५॥

क्रोधी मनुष्योंते क्रोध न करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ है। असहनवीलिं सहनवील पुरुष बड़ा है। मनुष्येतर प्राणियोंते मनुष्य ही बढ़कर है तथा अज्ञानीवे ज्ञानवात ही श्रेष्ठ है॥१५॥

आक्तुस्यमानो नाक्तुस्येन्मन्युरेनं तितिक्षतः। आक्रोधारं निर्देष्ठति सुकृतं चास्य विन्दति॥१६॥

जो दूसरेक द्वारा गाली दी जानेपर भी बदलेगे उसे गाली महीं देता: उस श्रमाशील मनुष्यका दवा हुआ क्रोघ ही उस गाली देनेवालेको भस्स कर देता है और उसके पुण्यको भी के लेता है।। १६॥

यो नात्युक्तः प्राप्ट रूक्षं प्रियं वा यो वा हतो न प्रतिहन्ति धैर्यात् । पापं च यो नेच्छति तस्य इन्तु-स्तस्येह देवाः स्पृह्यन्ति तित्यम् ॥ १७॥

जो दूसरों के द्वारा अपने लिये कहवी बात कही जानेनर भी उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसीके द्वारा चोट खाकर भी धैपैके कारण बदलेमें न तो मारनेवालेको मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है। उस महात्मारे मिल्टनेके लिये देवता भी सदा खाळायित रहते हैं।। १७ ॥

पापीयसः क्षमेतेव श्रेयसः सहरास्य च । विमानितो हतोत्कप्र एवं सिद्धि गमिष्यति ॥ १८ ॥

पाय करनेवाळा अपराधी अवस्थामें अपनेशे बढ़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर और गाळी मुनकर-भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिये। ऐसा करनेवाळा पुरुष परम लिखिको पात होगा ॥ १८॥

> सदाहमार्याविश्वतोऽप्युपासे न मे विधित्सोत्सहते न रोपः । न वाप्यहं छिप्समानः परिम न चैव किंचिद् विषयेण यामि ॥ १९ ॥

यशि में सब प्रकारते परिपूर्ण हूँ ( मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है ) तो भी में श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना ( सत्यक्ष ) करता रहता हूँ । मुझपर न तृष्णाका बश चलता है न रोषका । में कुछ पानेके लोमले घर्मका उल्लाहन नहीं करता और न विषयोंकी माप्तिके लिये ही कहीं व्याता-जाता हूँ ॥ १९॥

नाहं शक्तः प्रतिशपामि कंचिद् दमं द्वारं हासृतस्येह वेशि । गुह्यं ब्रह्म तदिदंशे व्यवीमि न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किचित् ॥ २०॥ कोई मुझे शाप दे दे तो भी भ यदलेम उसे शाप नहीं देता । इन्द्रियसंयमको ही मोधका द्वार मानता हूँ । हुन् समय तुमळोगोंको एक बहुत ग्रुस यात बता रहा हूँ । सुनो । मतुष्ययोनिये बदकर कोई उत्तम योगि नहीं है ॥ २०॥

निर्मुच्यमानः पापेभ्यो धनेभ्य १व चन्द्रमाः । विरज्ञाःकालमाकाङ्गन् धौरो धैर्येणसिद्धधति ॥ २१ ॥

विष प्रकार चन्द्रमा बादलिंके ओरसे निकलेगर अपनी प्रमावे प्रकाशित हो उठता है। उडी प्रकार पागिते सक्त हुआ निर्मेळ अन्तःकरणवाळा घीर पुरुप धैर्यपूर्वक कालकी प्रतीक्षा करता हुआ सिदिको प्राप्त हो जाता है॥ २१॥

यः सर्वेषां भवति हार्चनीय उत्सेधनस्तम्भ ह्वाभिजातः। यस्मै वाचं खुप्रसन्धां घदन्ति स वैदेवान् गञ्छतिसंगतासा॥ २२॥

जो अपने मनको वगारे रावनेवाल विद्वान पुरुष कें उठानेवाल खम्मेकी भाँति उच्चकुक्स उत्पन हुआ छरके लिये आदरके योग्य हो जाता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रस्ततापूर्वक मधुर चचन योलते हैं, वह मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जाता है ॥ २२॥

न तथा वकुमिञ्छन्ति कल्याणान् पुरुषे गुणान् । यथैषां वक्तमिञ्छन्ति नैर्गुण्यमनुयुक्षकाः ॥ २३ ॥

किछीचे ईप्पा रखनेवाले मतुप्प जिल तार उसके दोगीं मा वर्णन करना चाहते हैं। उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणेंका बखान करना नहीं चाहते हैं॥ २३॥

यस्य बाह्यनसीगुप्ते सम्यक् प्रणिहिते सदा । वेदास्तपश्च त्यागश्च स इदं सर्वमान्तुयात् ॥ २४ ॥ विसक्ती वाणी और मन सुरवित होकर सदा स्वप्रकारने

विदेश वृश्या और सन पुरुषि होन्य की स्थान-इन परमात्मामें छगे रहते हैं। वह वेदास्थयनः तर और त्याग-इन सबके फळको पा छता है ॥ २४ ॥

आकोशनविमानाभ्यां नावुधान् योधयेद् युधः । तस्मात्र वर्धयेदन्यं न चात्मानं विह्सियेत् ॥ २५॥

अतः समझदार मनुष्यको चाहिये कि वह कटुवचन कहने या अपमान करनेवाले अजानियाँको उनके उक्त दोर बताकर समझानेका प्रयक्ष न करे। उसके सामने दूसरेको नदावा न दे तथा उसपर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंस न

कराये ॥ २५ ॥ अमृतस्येच संतृप्येद्वमानस्य पण्डितः । सुखं हावमतः शेते योऽचमन्ता स नदयति ॥ २६ ॥ विद्यानुको चाहिये कि वह असमान पाकर अमृत पीनेश

विद्वान्को चाहिये कि वह असमान पाकर अगृत पाकर भाति संदुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुप तो सुखरें मोता है। किंद्य अपमान करनेवांटेका नाग हो जाता है ॥ ६६ ॥ यत् क्रोधतो यज्ञति यद् ददाति
यद् वा तपस्तप्यति यज्जुद्दोति ।
वैवस्वतस्तद्वरतेऽस्य सर्व
मोञः श्रमो भवति हि क्रोधनस्य ॥ २७ ॥
क्रोधी मनुष्य जो यत्र करता है, रान देता है, तप करता है
अथवा जो हवन करता है, उत्तरे उत्तर कर्ता क्रिका यमराज हर केरे हैं। क्रोध करनेवालेका वह किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है ॥ २७ ॥

परिश्रम व्यर्थ जाता है ॥ २७ ॥ चत्वारि यस्य द्वाराणि सुगुसात्यमरोत्तमाः । उपस्थासुदरं हत्ती वाक् चतुर्थीं स धर्मवित् ॥ २८ ॥ देवेश्वरो ! जित पुरुषके उपसः उदरः दोनों हाय और बाणी—ये चारों हार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मन है ॥ २८॥

सत्यं दमं ह्यार्जवमानृशंस्यं धृति तितिक्षामतिसेवमानः । खाध्यायतित्योऽस्पृदयम् परेषा-मेकान्तशील्यूर्ध्वयतिभैनेत् सः ॥ २९ ॥

जो सत्य, इन्द्रिय-चंत्रम, जेरळता, दया, जैर्य और धमा-का श्रीयक छेवन करता है, चदा स्वाध्यायमें क्या रहता है, दूसरेको बखु नहीं लेना चाहतात्रया एकान्तमे निवास करता है, यह कर्व्यातिको प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ सर्वाध्येमानसुन्यस्य चारसबच्चतुरः स्तामान् । स पायमतामें किचित् सल्यादध्याममं कवित् ॥ ३० ॥

त्तिवे बछदा अपनी माताके चारों स्तर्नोका पान करता है। उसी प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त सभी सद्गुणोंका सेवन करना चाहिये | मैंने अनतक सत्यवे बटकर परम पानन बस्तु कहीं

किसीको नहीं समझा है ॥ ३० ॥

व्याचसेऽहं मनुष्येभ्यो देवेभ्यः प्रतिसंचरन् । सत्यं सर्गस्य स्रोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ३१ ॥

में चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं ने कहा करता हूं कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका दायन है। उसी प्रकार सत्य ही सर्वाळीकमें पहुँचनेकी सीढ़ी है।। ३१।। याहरी: संनिवस्ति याहराह्योपसेवते । याहरी-छोग्र अविर्तु ताहरण् अवित पुरुषः॥ ३२॥

पुष्प कैसे छोगों से साथ रहता है। जैसे भनुष्यों का सेवन करता है और जैस होना चाहता है। वैसाही होता है॥ ३२॥

यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं तपसिनं यदि वा स्तेनमेव। वासो यथा रंगवदां प्रयाति तथा स तेषां वद्यामञ्जयेति ॥

वासा यथा रंगवर्श प्रयाति तथा स तेषां चरामस्युपैति ॥ ३३ ॥ जैने वल जिस रंगमें रंगा जायः वैसा ही हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई सजन, असजन। तपसी अयवा चौरका स्वेम करता है तो वह उन्हीं जैसा हो जाता है अर्थात् उसपर उन्हींका रंग चढ जाता है ॥ ३३ ॥ सदा देवाः साष्ट्रभिः संवदन्ते न मातुर्यं विषयं यान्ति द्रष्टम् । नेन्द्रः समःसादसमोदि वायु-कवाननं विषयं या स वेद् ॥ ३४॥

देवतालोग सदा सायुर्धोंका सङ्घ जन्हिक साथ बार्तालाथ करते हैं। इसीलिय वे मनुष्मेंके क्षणमञ्जर भोगोंकी और देखने भी नहीं जाते। जो विभिन्न विषयोंके नश्वर स्थानको ठीक-ठीक जानता है। उसकी समानता न चन्द्रसा कर सकते हैं न वासु !, ३५ !।

अदुष्टं चर्तमाने तु दृद्यान्तरपूर्वे । तेनेव देवाः प्रीयन्ते सतां मार्गस्थितेन वे ॥ ३५ ॥

हृदयगुफामें रहनेवाल अन्तर्यामी आत्मा जब दोषमाबसे रहित हो जाता है, उस अवसामें उसका साक्षात्कार करनेवाला पुरुष सम्मार्गगामी समझा जाता है। उसकी इस खितिसे ही देवता प्रसन होते हैं॥ १५॥

शिश्रोदरे ये निरताः सदैव स्तेना नरा वाषपरुषाश्च नित्यम् । अपेतदोषानपि तान् विदित्या दृराद देवाः सम्परियर्जयन्ति ॥ ३६॥

किंदु जो बदा पेट पालने और उपस्य-इन्द्रियोंके भीग भोगनेमें ही लगे रहते हैं तथा जो घोरी करने एवं बदा कठोर बचन बोलनेवाले हैं, वे बदि प्रायक्षिण आदिके द्वारा उक्त कमोंके दोवने खुट जायें तो भी देवतालोग उन्हें पहचानकर दूरने ही त्याग देते हैं ॥ १६ ॥

न वे देवा होनसत्त्वेन तोष्याः
सर्वादानाः दुष्कृतकर्मणा वा ।
सत्यव्रताः ये तु नराः कृतकाः
धर्मे रतास्तेः सह सम्भजन्ते ॥ ३७ ॥
सत्यव्रतां ये तु नराः कृतकाः
धर्मे रतास्तेः सह सम्भजन्ते ॥ ३७ ॥
सत्यव्रवि रहित और स्व कुछ मक्षण करनेवाचे पापावारी मतुष्य देवताओंको संतुष्ट नहीं कर सकते । वो मतुष्य नियमपूर्वक सत्य वोजनेवाले, कृतत्व और धर्मपरावण हैं,
उन्होंके सायदेवता स्तेह सम्बन्ध स्वापित करते हैं ॥ ३७ ॥

श्रव्याहर्तं व्याहताच्च्रेय आहुः सत्यं वदेद् च्याहतं तद् द्वितीयम्। बदेद् व्याहतं तत् तृतीयं प्रियं धर्मे बदेद् व्याहतं तचतुर्थम्॥३८॥ व्यर्थ बोचनेत्रे अक्षा सोन रहना अच्छा बताया गया यह वाणीकी प्राप्त क्लिक्ट के रे

व्यथ वाळनको अपेक्षा मीन रहना अच्छा थताया गया है, ( यह वाणीकी प्रयम विशेषता है ) तस्य बोळना दाणीकी दूसरी विशेषता है। प्रिय बोळना वाणीकी तीतरी विशेषता है । धर्मतम्मत बोळना यह वाणीकी चौधी विशेषता है ( इनमें उत्तरीचर श्रेष्ठता है) ॥ ३८ ॥ साध्या उत्तः

केनायमावृतो लोकः केन वा न प्रकाशते। केन त्यज्ञति मित्राणि केन खर्ग न गच्छति ॥ ३९ ॥

साध्योने पूछा-इस ! इस जंगतको किसने आवृत कर रक्ला है ! किस कारणसे उसका खरूप प्रकाशित नहीं होता है ! मनुष्य किस हेतुसे मित्रोंका त्याग करता है ! और किस दोषरे वह स्वर्गमे नहीं जाने पाता ! ॥ ३९ ॥

हंस उवाच

सञ्जानेनावतो छोको मात्सर्याच प्रकाराते । लोभात् त्यज्ञति मित्राणि संगात् खर्गे न गच्छति॥४०॥

हंसने कहा-देवताओ ! अज्ञानने इस लोकको आहत कर रक्ता है। आपसमें डाह होनेके कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । मनुष्य छोमसे मित्रोंका त्याग करता है और आसक्तिदोषके कारण वह स्वर्गमें नहीं जाने पाता ॥ ४० ॥

साध्या उत्तर

कः खिदेको एमते ब्राह्मणानां कः खिदेको बहुभिर्जीषमास्ते। कः सिदेको बळवान दुर्वलोऽपि कः खिदेषां कळहं मान्ववैति ॥ ४१ ॥

साध्योंने पूछा-इंस ! ब्राह्मणोंने कौन एकमात्र सुलका अनुमव करता है ! वह कौन ऐसा एक मनुष्य है, जो बहुतोंके साथ रहकर भी चुन रहता है ! वह कौन एक मनुष्य है, जो हुईछ होनेपर भी वछवान है तथा इनमे कीन ऐसा है, जो किसीके साथ कलड़ नहीं करता १ ॥ ४१ ॥

हंस उनाच

प्राप्त एको रमते ब्राह्मणानां प्राशस्त्रको वहभिजींपमास्ते। प्राज्ञ एको वलवान् दुर्वलोऽपि

प्राञ्च एषां कलहं नान्ववैति ॥ ४२ ॥ हंसने कहा-देवताओं । ब्राह्मणोंमे जी शनी है। एकमान वहीं परम सुख़का अनुभव करता है। ज्ञानी ही वहुतोंके साथ

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्यमंपर्वमें हंतयीनाकी समाप्ति विवयक दो ती

निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९९ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ स्टीक मिलाकर कुल ४७ स्टीक हैं )

सांख्य और योगका अन्तर बतलाते हुए योगमार्गके सहय, साधन, फल और प्रभावका वर्णन युधिष्ठिरने पूछा-तात । धर्मं इक्सेंड । मार युधिष्टिर उवाच

सांख्ये योगे च मे तात विशेषं वनतुमहंसि। तव धर्मेश सर्वे हि विदितं कुरसत्तम॥१॥

रहकर भी भीन रहता है। एकमात्र जानी दुर्वल होनेस मं वलवान है और इनमें शानी ही किसीके साथ कटर नां करता है ॥ ४२ ॥

साध्या उत्तर कि ब्राह्मणानां देवत्वं कि च साधुत्वमुच्यते। असाध्यं च किं तेषां किमेषां मानुषं मतम्॥ ४३॥

साध्योंने पूछा-हंस । ब्राह्मणीका देवल क्या है ? उनमें साधवा क्या बतायी जाती है ! उनके भीतर असाधता और मनुष्यता क्या मानी गयी है १ ॥ ४३ ॥

हंस उवाच

खाध्याय एपां देवत्वं व्रतं साधुत्वम्चयते। असाधृत्वं परीवादो सत्यमीनप्यमुच्यते ॥ ४४ ॥

हंसने कहा - साध्यगण ! वेद-शास्त्रीका खाध्याय ही ब्राह्मणींका देवत्व है। उत्तम वर्तीका पालन करना ही उनमें सामता यतायी जाती है। दूसरोंकी निन्दा करना ही उनरी असाधता है और मृत्युको प्राप्त होना ही उनकी मनुष्यता यतायी गयी है ॥ ४४ ॥

भीष्म उषाच

(इत्युक्त्वा परमी देवी भगवान् नित्य वव्ययः। साध्येदैंचगणैः सार्घे दिवमेवाररोह सः॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्टर | ऐसा कहरर नित्य अविनाशी परमदेव भगवान् ब्रह्म साध्य देवताओं हे राय री क्रपर स्वर्गलोककी ओर चल दिये ॥

पतद् यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वर्गाय च ध्रुयम्। प्रमेणाव्ययेन च ॥) दर्शितं देवदेवेन सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवाधिदेव प्रह्यातीके द्वारा प्रकाशमें

लाया हुआ यह पुण्यमय तत्त्वज्ञान यस और आयुक्ती पृदि करनेवाला है तथा यह स्वर्गलोककी प्राप्तिका निश्चित साधन है। संवाद इत्ययं श्रेष्टः साध्यानां परिकीतितः। क्षेत्रं वै कर्मणां योनिः सङ्गायः सत्यमुच्यते ॥ ४४ ॥ युधिष्ठिर | इस प्रकार साध्योंके साथ जो इंसका नवाद

हुआ था। उसका मैंने तुमसे वर्णन किया। यह नरीर ही कमोंकी योनि है और सद्भावको ही सत्य करते हैं॥ ४५॥ इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि इसगीतासमासी नवनवत्यधि कहिज्ञतत्रमोऽत्यायः ॥ २९९ ॥

त्रिशततमोऽध्यायः

और योगमें बमा अन्तर है ? यह बताने में कृता वरें। क्यें हि आपको सत्र वार्तोका श्रान है ॥ १ ॥

### भीष्म उवाच

सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगायोगं द्विजातयः। वदन्ति कार्णं श्रेष्ठं स्वपक्षोद्भावनाय वै॥ २॥

भीषमञ्जीने कहा — युधिष्ठर । चाल्यके विद्वान् चाल्य-की और योगके जाता द्विज योगकी प्रणंता करते हैं । दोनों ही अपने-अपने पक्षकी उत्कृष्टता स्चित करनेके लिये उचको-चम युक्तियोंका प्रतिपादन करते हैं ॥ २ ॥ अनीश्वरः कथं मुक्येदिरयेषं शत्रुकर्यात । चदन्तिकारणैः श्रीष्टयं योगाः सम्यन्ध्यमतीविषाः॥ ३ ॥

शनुसद्दम । योगके मनीयी विद्वान् अपने मतकी क्षेद्रवा बताते हुए यह युक्ति उपस्थित करते हैं कि ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार किये थिना किलीकी भी युक्ति कैसे हो सकती है १ (अत: मोक्षराता ईश्वरकी सत्ता अवश्य स्वीकार करनी चाहिये)।। इ ।।

वदिन कारणं वेदं सांख्याः सम्यग् द्विजातयः। विकायेद गतीः सर्वं विरक्तो विषयेषु यः ॥ ४ ॥ अर्घ्यं सदेदात् सुम्यकं विसुच्येदितिनाम्यथा। पतदाहुर्मदामाङाः सांख्ये वे मोक्षदर्शनम् ॥ ५ ॥

वाख्यमतके माननेवाले महाशानी दिन भोखका युक्तियुक्त कारण इस प्रकार बताते हैं—स्य प्रकारको गतियाँको
जानकर जो विषयाँते विरक्त हो जाता है। वही देहत्यानके
अनन्तर प्रक होता है। यह बात स्पष्टकरखे सबकी समझाँ
आ सकती है। दूसरे किसी जपायसे मोक्ष मिळना असम्भव
है। इस प्रकार वे साख्यको ही मोखदर्शन कहते हैं ॥४-६॥
स्वपक्षे कारणे ब्राह्म समये चचनं हितांम्।
विरामनं हि मते ब्राह्म स्विद्धिः शिष्टसमतिः॥ ६॥

अपने अपने पाने युक्तियुक्त कारण प्राह्म होता है तथा विद्यानके अनुकूछ हितकारक बचन मानने योग्य समक्षा आता है। विद्य पुरुषोद्धारा सम्मानित तुम जैते छोगोंको अष्ट पुरुषोंका ही मत महण करना चाहिये॥ ६॥ प्रत्यक्षहेत्तवो योगाः चांच्याः शास्त्रविनिश्चयाः । उमे चैते मते तत्त्वे मम तात्व युधिष्ठिर॥ ७॥

योगके बिहान, प्रधानतथा प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानने-बाले होते हैं और सास्त्रमतानुष्पर्य शास्त्र-प्रमाणपर ही विश्वाद करते हैं । तात शुधिष्ठर । ये दोनों ही मत ग्रेसे चालिक जान पड़ते हैं ॥ ७॥

डमें चैते मते बाते नृपते शिएसम्मते। अनुष्ठिते यथाशास्त्रां नथेतां परमां गतिम्॥ ८॥

नरेशर ! इन दोनों मर्तोका श्रेष्ठ पुरुषोंने आदर किया है ! इन दोनों हो मर्तोको जानकर शास्त्रके अनुसार उनका आचरण किया जाय तो वे यरमगतिकी प्राप्ति करा सकते हैं । सुरुषं श्रीचं तपीयुक्तं स्था भृतेषु चानध ! अतानां धारणं तुरुषं सूर्यानं म समं तसोः ॥ ९ ॥ बाहर-मीतरकी पवित्रता, तप, प्राणियोपर दया और वर्तोका पाळन सादि नियम दोनों मतोंमे समान रूपसे स्वीकार किये गये हैं। केवळ उनके दर्शनोमें अर्थात् पद्धतियोंमे समानता नहीं है ॥ ९ ॥

### युधिष्ठिर उवाच

यदि तुर्यं वर्तं शौचं द्या चात्र फलं तथा। न तुर्यं दर्शनं कसात् तन्मे वृहि पितामह ॥ १०॥

युधिष्ठिरने पूछा—पितामह ! यदि इन दोनों मतोंमें उत्तम मतः वाहर-भीतरकी पवित्रता और दया समान है एवं दोनोंका परिणाम भी एक ही है तो इनके दर्शनमें समानता क्यों नहीं है, यह सुसे बताइये !! १० !!

### भीष्म उवाच

रागं मोहं तथा स्नेहं कामं क्रोघं च केवछम्। योगान्छिस्वाततो दोषान् पञ्चेतान् प्राप्तुवन्ति तत् ११

भीष्मजीने कहा — गुधिष्ठिर | योगी पुरुप केवल योग-यलसे रावा, मोह, स्नेह, काम और कोष—हन पाँच दोषोंका मूळोच्छेद करके परमपदको प्राप्त कर छेते हैं ॥ ११ ॥ यथा चानिमिषाः स्थूला जालं खिरवा पुनर्जलम् । प्राप्तुवन्ति तथा योगास्तत् पदं बीतकलमषाः॥ १२ ॥

बैव बहेन्द्रहे और मोटे मत्स्य जालको काटकर फिर जलमें यमा जाते हैंं। उसी मकार योगी अपने पापोंका नाश करके परमात्मपदको प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ वधैव वागुरां छित्त्वा चळचरतो यथा मुगाः । प्राप्तुयुर्विमळं मार्गे विमुक्ताः सर्वेवन्धतेः ॥ १३ ॥ छोभजानि तथा राजन् चन्धनानि वळान्विताः । छित्वायोगाः परंमार्गं गच्छन्ति विमळं शिवम्॥ १४ ॥

राजत् । इसी प्रकार जैते बळवान् मृग जाल तोङ्कर स्वारे वन्धनोति सक्त हो निर्विच्न मार्गपर चले जाते हैं, वैते ही बोरावलसे सम्पन्न योगी पुचल लोमजनित सब बन्धनों-को तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्गको प्राप्त कर लेते हैं ॥१३-१४॥

भवछाश्च सुगा राजन् वागुरासु तथा परे। विनक्यन्ति न संदेवस्तद्वद् योगवछावते॥ १५॥

नरेश्वर | जैसे निर्वेत मुग तथा दूसरे पशु जालमें पढ़कर निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार योगबलसे रहित मनुष्यकी भी दशा होती है ॥ १५॥

वळहीनाश्च कौन्तेय यथा जाळं गता झषाः । वर्षगच्छन्ति राजेन्द्र योगास्तहत् सुदुर्वळाः ॥ १६॥

कुन्वीनन्दन राजेन्द्र ! जैसे निर्वेल सस्य जालमें फॅसकर बघको प्राप्त होते हैं, वही दशा योगनलसे सर्वेथा रहित मनुष्योंको भी होती है ॥ १६ ॥ यथा च शक्तुनाः स्वक्ष्मं प्राप्य जालमरिदम । तत्र सक्ता विपद्यन्ते मुच्यन्ते च वलान्विताः॥ १७ ॥ कर्मजेर्वन्धनेर्वद्वास्तद्वद् योगाः परंतप । अवला वै विनश्यन्ति मुच्यन्ते च वलान्विताः॥ १८ ॥

शतुदमन । जैसे निर्वे पक्षी सहम जालमें फेंसकर बन्धनको प्राप्त हो अपने प्राण खो देते हैं और वल्बान् पक्षी जाल तोड़कर उसके वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कर्मजनित वन्धनोंसे बँधे हुए निर्वेल योगी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। किंतु परंतप । योगबलते सम्पन्न योगी सब प्रकारके बन्धनोंसे छुटकारा पा जाते हैं॥ १७-१८॥ अस्पकस्थ यथा राजन् चित्नः शास्यति दुर्वेलः। आकान्त इन्धनैः स्थूलैस्तद्धद् योगोऽवलः प्रभो॥ १९॥

राजन् ! जैसे अस्य होनेके कारण दुर्बल अग्निपर बड़े-बड़े मोटे ईंधन रख देनेसे बह जलनेक बजाय मुझ जाती है। प्रमो ! उसी प्रकार निर्बल योगी महान् योगके भारसे दबकर नष्ट हो जाता है ॥ १९ ॥

स पव च यदा राजन् विक्षितंतवळः पुनः। समीरणगतः क्षित्रं दहेत् फुल्कां महीमिष ॥ २०॥

राजन् । वहीं आग जब हवाका सहारा पाकर प्रवल हो जाती है। तब सम्पूर्ण पृथ्वीको भी तत्काल भस्म कर सकती है। । २०॥

तद्वजातवस्रो योगी वीप्ततेजा महावस्रः। अन्तकास हवादित्यः फ्रत्स्नं संशोषयेज्ञगत्॥ २१॥

इसी तरह योगीका भी योगवल वद जानेसे जन वह
उदीत तेजले सम्पन्न और महान् शक्तिशाली हो जाता है। तव
वह जैने प्रलयकालीन सूर्य समस्त जगत्को सुखा ढाल्ला
है। वैसे ही समस्त रागादि दोषोंका नाश कर देता है ॥२१॥
दुर्वलक्ष्म यथा राजन् स्रोतसा हियते नरः।
वलहीनस्तथा योगो विषयीहिंयतेऽवहाः॥ २२॥

राजन् ! जैसे दुर्वछ मनुष्य पानीके वेगले वह जाता है। उसी तरह दुर्वछ योगी विवश होकर विषयोंकी ओर खिंच जाता है ॥ २२ ॥

तदेव च महास्रोतो विष्टम्भयति वारणः। तह्नद् योगवलं लञ्ज्वा न्यूहते विषयान् यहुन्॥ २३॥

परंतु जलके उसी महान् खोवको जैते गजराज रोक देता है अर्थात् उसमे नहीं बहताः उसी प्रकार योगका महान् वल पाकर योगी भी उन सभी यहुसंख्यक विषयोंको अवष्य कर देता है अर्थात् उनके प्रवाहमें नहीं बहता ॥ २३ ॥ विद्यान्ति चावद्याः पार्थ योगात् योगवलान्चिताः। प्रजापतीनृषीन् देवान्, महासूतानि बेध्वराः ॥ २४ ॥

कुन्तीनन्दन | योगशक्तिसम्पत्त पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक प्रजापतिः ऋषिः देवता और पञ्चमहामृतीमं प्रवेश कर जाते

हैं । उनमें ऐसा करनेकी सामर्य्य आ जाती है ॥ २४ ॥ न यमो नान्तकः कुद्धो न मृत्युर्भीमविक्रमः । ईराते नृपते सर्वे योगस्यामिततेज्ञसः ॥ २५ ॥

नरेश्वर ! अमित तेजस्वी योगीपर क्रोघमे भरे हुए यमराजः अन्तक और मयंकर पराक्रम दिखानेवाली मृत्युरा भी धावन नहीं चळता है ॥ २५ ॥ आत्मतां च सम्बन्धानि अन्ति सम्बन्धार ।

आत्मनां च सहस्राणि बहुनि भरतर्पभ । योगः कुर्याद् वळं प्राप्य तेश्च सर्वेर्महीं चरेत् ॥ २६ ॥

भरतश्रेष्ठ ! योगी योगवल पाकर अपने हजारों रूप वजा सकता है और उन सबके द्वारा इस पृथ्वीनर विचरसकता है॥ प्राप्तुयाद् विषयांश्चेव पुनश्चोग्रं तपश्चरेत् । संक्षिपेच पुनस्तात सूर्यस्तेजोगुणानिव॥ ६७॥

तात ! वह उन शरीरोंद्वारा विषयोंका रेवन और उम्र तपस्या भी करता है । तदनन्तर अपनी तेजामपी किरणोंको समेट छेनेबाले सर्वेकी मॉति सभी स्पाँको अपनेम स्वीन कर लेता है ॥ २७ ॥

वलस्थस्य हि योगस्य वन्धनेशस्य पार्थिव। विमोक्षप्रभविष्णुत्वमुपपन्नमसंशयम् ॥ २८

पृथ्वीनाय ! यखनान् योगी यन्धनोंको तोइनेमें समर्थ होता है। उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति या जाती है। हसमें तिनक मी संशय नहीं है ॥ २८॥

वळाति योगप्रासानि मयैतानि विशाम्पते । निदर्शनार्थे स्व्क्ष्मणि चक्ष्यामि च पुनस्तव ॥ २९ ॥ प्रजापाळक नरेश ! मैं दृशन्तके लिये योगसे प्राप्त

होनेवाली कुछ स्हम शक्तियोंका पुनः तुमसे वर्णन करूँगा ॥ आत्मनश्च समाधाने धारणां प्रति वा विभो । निदर्शनानि स्हमाणि श्रयु मे भरतप्रम ॥ ३०॥

प्रमो | भरतश्रेष्ठ | आत्मसमाधिके लिये जो घारणा की जाती है। उसके विषयमें भी कुछ स्हम दृष्टान्त वतलाता हूँ) सुनो ॥ ३० ॥

हु, बुना ॥ ३० ॥ अप्रमत्तो तथा धन्दी रुष्यं हन्ति समाहितः। युक्तः सम्यक्तथायोगीमोक्षंप्राप्नोत्यसंशयम्॥३१॥

जैते सदा सावधान रहनेवाल घतुर्धर वीर चित्रते एकाग्र करके वाण चलानेपर लक्ष्यको अवश्य वीच टालना है। उसी प्रकार जो योगी मनको परमाल्याके स्थानमे स्था देता है। वह निस्तदेह मोसको प्राप्त कर स्ता है ॥ ३१ ॥ स्तेहपूर्णे यथा पात्रे मन आधाय निक्षलम् । पुरुषो युक्त आरोहेत् सोपान्य गुक्तमानसः ॥ ३२ ॥ युक्तस्तथायमात्मानं योगः पार्थिय निक्षलम् । युक्तस्तथायमात्मानं भास्करोपमहर्शनम् ॥ ३३ ॥ पृथ्वीनाय ! जैते विरुपर रक्ते हुए तेजते भरे पारकी ओर मनको स्थिरमावसे लगाये रखनेवाला पुरुष एकाम-विच हो सीढियोंगर चढ जाता है और चया भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योगपुक्त होकर जब आस्था-को परमास्थामें स्थिर करता है, उस समय उसका जास्या अस्थन्त निर्मल तथा अचल सूर्यके समान तेजस्वी हो जाता है ॥ ३२-३३ ॥ यया च नावं कौन्तेय कर्णधारः समाहितः ।

यया च नावं कौन्तेय कर्णधारः समाहितः। महार्णवगतां शीघं नयेत् पार्थिवसत्तम॥ ३४॥ तद्ददात्मसमाधानं युक्ता योगेन तत्त्ववित्। दुर्गमं स्थानमामोति हित्वा देहिममं मूप॥ ३५॥

कुन्तीकुमा । व्यञ्जे । बैंते सावधान नाविक समुद्रमें पड़ी हुई नौकाको सीम ही किनारेपर लगा देता है, उसी प्रकार पोगके अनुसार तत्वको जाननेवाला पुरुष समाधिके हारा मनको परमासाम लगाकर इस देहका त्याग करनेके अनन्तर दुर्गम खान (परमधाम) को प्राप्त होता है।। सारियेश्च यथा युक्त्वा स्वश्यान् सुसमाहितः। देशसिष्टं नयत्याशु धन्यिनं पुरुषर्षम ॥ ६६॥ तथैव नुपते योगी धारणासु समाहितः। प्राप्तीत्याशु पर ख्यानं लक्ष्तं मुक्त इवाशुमा। ३७॥

पुरुषप्रदर । राजर । जिस तरह अत्यन्त सावधान रहने-बाला सारीय अच्छे घोड़ीको रयमें जोतकर पतुर्धर योद्धाको तुरेत दी अमीह स्थानपर पहुँचा देता है, बेले ही घारणाओं में एकाप्रचित्त हुआ योगी खरवकी और छोड़े हुए याणकी मोंति शीव परम पदको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६-३७ ॥ प्रवेदशास्मिन चालमाने योगी तिष्ठति योऽचळः। पापं हत्ति पुनीतामां पदमाप्रोति सोऽजरम् ॥ ३८ ॥

जो योगी समाधिक द्वारा आत्माको परमात्मामें स्थिर कर-के अनल हो जाता है, वह अपने पापको नष्ट कर देता है और पवित्र पुरुषोंको प्राप्त होनेवाले अविनाशी पदको पा लेता है ॥ १८ ॥

नाम्यां कण्ठे च द्योषें च हृदि वस्त्रसि पाद्वयोः । दर्शने अवणे चापि घ्राणे चामितविक्रम ॥ ३९ ॥ स्थानेण्वेतेषु यो योगी महाज्ञतसमाहितः । आत्मना सुक्षमगत्मानं युङ्के सम्यग्विद्याग्यते ॥ ४० ॥ स द्योग्रमचल्प्रस्थं कर्म दग्वा ग्रुभाग्रुभम् । उत्तमं योगमास्थाय यदीच्छति विमुच्यते ॥ ४१ ॥

अमित पराक्रमी नरेता । योगके महान् प्रतमें एकाय्रिक्त रहनेवाळ जो योगी नामि, कण्ठ, मस्तक, हृदय, वहाःख्छ, पार्वमाग, नेत्र, कान और नासिका आदि खानोंमें घारणाके द्वारा स्हम आत्माको परमात्माके साथ मछीमाँति चयुक्त करता है, वह यदि इच्छा करे तो अपने पर्वताकार विद्याल हुमा-ह्यम कर्मोंको शीव ही मस्स करके उत्तम योगका आश्रय लेकर ग्रुक्त हो जाता है ॥ ३९—४१॥ र्गाधिष्ठर उवाच

आहारान् कीहराान् छत्वा कानि जित्वा च भारत। योगी चलमवाप्तोति तद् भवान् चक्तुमहीस ॥ ४२ ॥ यचिष्ठिरने पृछा—भरतनन्द्रत ! योगी कैते आहार

युचिष्ठिरने पूछा—भरतनन्दन । योगा कर आहार करके और किन-किनको जीतकर योगदाकि प्राप्त कर लेता है यह आप बुझे बतानेकी कृपा करें ॥ ४२॥

भीष्म उवाच

कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भारत । स्तेहानां वर्जने युक्तो योगी वलमवाप्युयात् ॥ ४३ ॥ श्रीभाजीते कहा—मारत ! जो धानकी खुदी और

तिडकी बढ़ी बाता तथा घीनेतक परित्याग कर देता है, उसी योगीको योगवळ्डी प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥ भुद्धानो यावकं कक्षं दीर्धकाळमरिंदम ।

प्साहारो विशुद्धातमा योगी बलमवास्तुयात् ॥ ४४ ॥ शत्रुदमन नरेश । जो दीर्थकालतक एक समय जीका रूखा दलिया खाता है, वह योगी श्रद्धवित्त होकर योगबलकी

माति कर चकता है ॥ ४४ ॥
पक्षान् मालानुर्व्हचैतान् संवस्तरानहस्तथा ।
अपः पीत्वा पयोमिक्षा योगी बळमवाप्त्रपात्॥ ४५ ॥

को योगी दुर्घामिश्रित जलको दिनमें एक बार पीता है। फिर पंद्रह दिनोंने एक बार पीता है। तरक्षात् एक महीने में एक श्रदुरों और एक बर्षमें एक बार उदे ग्रहण करता है उदको बोगश्रक्ति प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥

अखण्डमपि वा मांसं सततं मनुजेश्वर । उपोष्यसम्यक्शुद्धात्मायोगीयळमवाष्त्रयात्॥ ४६ ॥

नरेश्वर । जो लगातार जीवनभरके किये मात नहीं खाता है और विधिष्वंक उत्तम मतका पाळन करके अपने अन्तःकरणको ग्रुद्ध बना केता है। वह योगी भी योगशक्ति प्राप्त कर केता है ॥ ४६ ॥

कामं जिल्ला तथा कोधं शीतोष्णे वर्षमेव च । भयं शोकं तथाश्वालं पैरिकान् विपयांस्तथा ॥ ४७ ॥ अर्दातं दुर्जयां चैव शोरां तृष्णां च पार्थिव । स्पर्शे निद्रां तथा तन्हीं दुर्जयां नृपसत्तम ॥ ४८ ॥ दीपयन्ति महातमानः सक्षममात्मानमात्मना । वीतरागा महात्राहा ध्यानाध्ययनसम्पदा ॥ ४९ ॥

पृष्वीनाय । नुराक्षेक । काम, क्रोध, सर्दी, नामी, वर्घी, मदा, द्योक श्वाच, मनुष्यींको प्रिय जानेवाळे विषया, दुवैय असंतीय, घोर तृष्णा, स्वर्ध, निद्रा तथा दुविय आलस्यको जीतकर बीतराम, महान् एवं उत्तम बुद्धिते द्यक्त महात्मा योगी स्वाच्याय तथा ध्यानका सम्पादन करके दुद्धिके द्वारा सुक्षम आत्माका साह्यात्कार कर देते हैं ॥ ४०—४९॥ दुवैस्त्वेय मता पत्था आह्मणानां विपश्चिताम् । या कश्चित् अजति हासिन् होमेण भरतवेभ ॥ ५०॥

भरतश्रेष्ठ ! विद्वान् ब्राह्मणोने योगके इस मार्गको दर्गम माना है। कोई विरला ही इस मार्गको कुगलपूर्वक तै कर सकता है ॥ ५० ॥

यथा कश्चिद् वनं घोरं वहसर्पसरीस्पम्। श्वभ्रवत् तोयहीनं च दुर्गमं वहुकण्टकम्॥ ५१॥ अभक्तमटवीप्रायं दावदग्धमहीरुहम् । पन्थानं तस्कराकीणं क्षेमेणाभिपतेद् युवा ॥ ५२ ॥ योगमार्गे तथाऽऽसाद्य यः कश्चिद् वजते हिजः। क्षेमेणोपरमेन्मार्गाद् बहुदोषो हिंस स्मृतः ॥ ५३॥

जैसे कोई-कोई बिरला नवयुवक ही अनेकानेक सपीं तथा विच्छू आदिसे भरे हुए गड्डो और वहुत से कॉटोवाले, जल-शून्य, दुर्गम एवं घोर वनमे सकुशल यात्रा कर सकता है तथा जहाँ भोजन मिलना असम्मव है, जिसमे प्रायः जगल-ही-जगल पड़ता है। जहाँके वृक्ष दावानलसे जलकर मस्म हो गये हैं तथा जो चोर-डाकुओंसे भरा हुआ है, ऐसे मार्गको सकुशल ते कर सकता है। उसी प्रकार योगमार्गका आश्रय लेकर कोई विरला ही द्विज उसपर कुशलपूर्वक चल पाता है, क्योंकि वह बहुत से दोषों (कठिनाइयों ) से भरा हुआ बताया गया है ॥५१-५३॥

सस्थेयं ध्ररधारास्य निशिवास्य महीपते। धारणासु तु योगस्य दुःस्थेयमकृतात्मभिः॥ ५४॥

पृथ्वीपते ! छुरेकी तीखी धारपर कोई सुखपूर्वक खड़ा रह सकता है। किंतु जिनका चित्त ग्रुद्ध नहीं है। ऐसे मनुष्योका योगकी धारणाओं में स्थिर रहना नितान्त कठिन

है ॥ ५४ ॥ विपन्ना धारणास्तात नयन्ति न द्युभां गतिम् । नेतृहीना यथा नावः पुरुषानणीवे नृप॥ ५५॥ तात ! नरेश्वर ! जैहे समुद्रमें विना नाविककी नाव मनुष्योको पार नहीं छगा सकती। उसी प्रकार यदि योगकी धारणाऍ सिद्ध न हुई तो वे शुमगतिकी प्राप्ति नहीं करा सकतीं ॥ ५५ ॥

यस्त तिष्ठति कौन्तेय धारणासु यथाविधि। मरणं जन्म दुःखं च सुखं च स विमुञ्जति ॥ ५६॥ कुन्तीनन्दन ! जो विधिपूर्वंक योगकी घारणाओंमे स्थिर

रहता है। वह जन्मा मृत्यु। दुःख और सुखके बन्धनीसे छुट-कारा पा जाता है ॥ ५६ ॥

नानाशास्त्रेषु निष्पन्नं योगेष्विद्मुदाहतम्। परं योगस्य यत् कृत्यं निश्चितंतव् द्विजातिषु ॥ ५७ ॥

यह मैंने तुम्हे योगविषयक नाना शास्त्रोंका सिद्धान्त

बतलाया है । योग-साधनाका जो-जो कृत्य है, वह द्विजति है छिये ही निश्चित किया गया है अर्थात उन्होंका उनके अधिकार है ॥ ५७॥

परं हि तद ब्रह्म महन्महात्मन् ब्रह्माणमीशं चरदं च विष्णुम् । भवं च धर्मे च पडाननं च यद ब्रह्मपुत्रांश्च महानुभावान् ॥ ५८ ॥ तमश्च कष्टं समहद रजश सत्त्वं विशुद्धं प्रकृति परां च।

सिद्धिं च देवी वरुणस्य पत्नी तेजश्च कृत्वं समहच धेर्यम् ॥ ५९ ॥ ताराधिपं खे विमलं सतारं

विश्वांश्च देवानुरगान् पितृंश्च । शैलांश्च फुत्सानुद्धींश्च घोरान्

नदीश्च सर्वाः सवनान् घनांश्च ॥ ६० ॥ सागान् सगान् यक्षगणान् दिशश्च गन्धर्वसंघान् पुरुपान् ख्रियश्च । परस्परं प्राप्य महान्महात्मा विशेत योगी न चिराद् विमुक्तः॥ ६१ ॥

महात्मन् । योगसिद्र महात्मा पुरुष यदि चारे तो तुरत ही मुक्त होकर महान् परव्रहाके खरूपको प्राप्त कर छता है अथवा वह अपने योगवलसे भगवान् श्रद्धाः वरदायक विष्णु, महादेवजी। धर्म, छः मुखोनाले कार्तिकेयः ब्रह्मानीके महातुः भाव पुत्र सनकादिः कप्टदायक तमोतुणः, महान् रजोतुणः, विशुद्ध सन्वराणः मूल प्रकृतिः वृद्णपत्नी सिद्धिदेवीः सम्पूर्ण त्रेज, महाम् घैर्यः ताराओंबहित आकागमे प्रमाशित होनेवारे निर्मल वारापति चन्द्रमाः विद्येदेवः नागः पितरः सम्पूर्णं पर्यतः भयंकर समुद्रः सम्पूर्ण नदी-समुदायः वनः नेयः नागः पृदाः यक्षः दिशाः गन्धर्वगणः समस्त पुरुष और सी-उनमेंटे प्रत्येकके पास पहुँचकर उसके भीतर प्रवेश कर सकता है ॥५८-६१॥

कथा च येयं नृपते प्रसका देवे महावीर्यमतौ शुभेयम्। योगी स सर्वानभिभूय मर्त्यान् नारायणात्मा कुरुते महात्मा ॥ ६२ ॥

नरेश्वर ! महान् वल और बुडिने सम्पन्न परमामाने सम्बन्ध रखनेवाली यह कल्याणमधी वार्ता मेने प्रवनदश हुःह सुनायी है। योगसिद्ध महात्मा पुरुष सव मनुष्येति करर उटन कर नारायणस्वरूप हो जाता है और सक्त्यमात्रमे छृष्टि उस्ते लगता है ॥ ६२ ॥

इति श्रीमद्दाभारते द्यान्तिपर्वीण मोक्षघमंपर्वीण योगविघौ त्रिशततमोऽध्याय ॥ २०० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोख्यमपत्रैमें योगविधिवषयज्ञ तीन सीर्वा अध्याप पूरा हुन्म ॥ ३०० ॥

# महाभारत 🐃

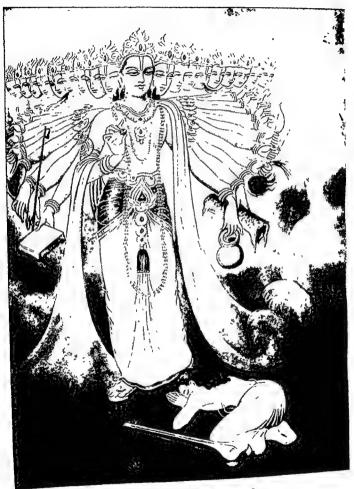

नारदजीको भगवान्के विश्वरूपका दर्शन

### एकाधिकत्रिशततमोऽप्यायः

### सांख्ययोगके अनुसार साधन और उसके फलका वर्णन

युधिष्ठिर उवाच

सम्यक् त्वयायं नृपते वर्णितः शिष्टसम्मतः। योगमार्गो यथान्यायं शिष्यायेष्ट् हितैपिणा॥१॥

युधिष्ठिरने कहा—महाराज ! आप मेरे दिवैधी हैं, आपने मुक्त किष्मके प्रति शिष्ट पुरुषेके मतके अनुसार इक्ष योगमार्गका यथोधितरूपये वर्णन किया ॥ १ ॥ सांस्थे स्विदानीं कारस्पर्येन विधि प्रमृद्धि पुरुद्धते । विद्यु लोनेषु यदनानं सर्वे तद् विदितं हिते ॥ २ ॥

अन में सास्विवयमक सम्पूर्ण विभि पूछ रहा हूँ । आप मुझे उसे बतानेकी कृता करें; क्योंकि तीनों लोकॉर्मे जो शत्न है। वह सब आपको विदित है ॥ २ ॥

भीष्म खबाच

शृणु मे स्वभिदं सुक्षं सांख्यानां विदितात्मनाम्। विद्वितं यतिभिः सर्वैः कपिलादिभिरीश्वरैः॥ ३ ॥

भीत्मातीने कहा- पुषिष्ठर । आत्मतक्षेत्र ॥ में धारम्यात्मके विद्वानीका यह एइस शान ज्ञम प्रदर्श छुनो । इके ईश्वरकोटिक कपित आदि धम्पूर्ण परियोने प्रकाशित किया है ॥ यसिम्ब न विश्वमाः केचित् इहयन्ते मनुजर्मभ । गुणाख्य यसिम्ब यहुवो होपहानिक्क केचला ॥ ४ ॥

नरभेद्र ! इस मतमें किसी प्रकारकी भूट नर्रा दिखायी देती ! इसमें सुण तो यहुत से हैं। किंतु दोगीका सर्भया अमान है।। ४।।

क्षानेन परिसंख्याय सदोपान विषयान नृप । मातुषान् दुर्जवान् कृतकान् पैशाचान् विषयांस्तथा ॥५॥ राक्षसान् विषयान् द्वात्वा यक्षाणां विषयांस्तया। विषयानौरमान द्यात्वा गान्धर्वविषयांस्तथा ॥ ६ ॥ पितृणां विषयान् झात्वा तिर्यक्ष चरतां नृप । संपर्णविषयान् कात्वा मस्तां विषयांस्तथा ॥ ७ ॥ राजपिविषयान् द्यात्वा ब्रह्मपिविषयांस्तथा । आसुरान् विषयान् कात्वा वैश्वदेवांस्तरीव च ॥ ८ ॥ देवपिंविषयान् शात्वा योगानामपि चेश्वरान् । प्रजापतीनां विषयान् ब्रह्मणो विषयांस्तथा ॥ ९ ॥ आयुपश्च परं काछं छोके विकाय तत्त्वतः। सुसस्य च परं तस्वं विद्वाय वदतां घर ॥ १०॥ पाप्ते काले च यद् दुःसं सततं विपयैपिणाम् । तिर्यक्ष पततां दुःखं पततां नरके च यत ॥ ११ ॥ सर्गस्य च गुणान् इत्सान् दोपान् सर्वोध्य भारत । चेदचादेऽपि ये दोषा गुणा थे चापि वैदिकाः॥ १२॥ शानयोगे च ये दोषा गुणा योगे च ये सूप ! सांख्यहाने च ये दोपास्तथैव च गुणा नृप ॥ १३ ॥

म॰ स॰ ३---३. १---

सत्तं दशगुणं भाता रजो नवगुणं तथा । तमश्राष्ट्रगुणं पाता दुद्धिं समगुणां तथा ॥ १४ ॥ षड्गुणं च मनो पात्वा नभः पश्चगुणं तथा ॥ १५ ॥ दुद्धिं चतुर्गुणां भात्वा तमश्च विगुणं तथा ॥ १५ ॥ द्विगुणं च रजो भात्वा सत्त्वमेकगुणं पुनः । मार्गं विशाय तत्त्वेन प्रकृषे तथा ॥ १६ ॥ पात्वविगानसम्प्रताः कारणेभाविताः शुभाः । प्राप्तवत्ति शुभं मोशं स्थमा इव नभः परम् ॥ १५ ॥

वकाओंमें श्रेष्ठ नरेश्वर ! जो शानके द्वारा मनुष्यः विशासः राक्षसः यश्चः सर्पः गन्धर्वः पितरः तिर्यन्मोनिः गचडः मस्द्रणः राजर्षिः ब्रहार्षिः असरः विस्वेदेयः देवर्षिः योगीः प्रजापति तथा ब्रह्माजीके भी सम्पूर्ण दुर्जय विषयोंको सदीप जानकर। ससरके मनुष्यांका परमायुकाल तथा सुखके परम तत्त्वका ठीक ठीक शान मात बर छेते हैं और विपर्वोक्ती इच्छा रखने-वाले पुरुर्गोको समय-समयपर जो दुःख प्राप्त होता है। उसकी। तिर्वर्गोनि और नरकों पहनेवाले जीवींके द:लको, स्वर्ग तथा वेदमी पल श्रुतियों हे समूर्ण गुण दोगोंको जानकर जानयोगः साख्यमन और योगमार्गके ग्राम-दोर्घोको भी समहा हेते हैं तथा भरतनन्दन । सन्वगुणके दर्सं, रजीगणके नी , समोगुणके और बुदिये धाँतः मनके हैं: और आकाराके पाँचे गुणीका मान प्राप्त करके युद्धिके दूसरे चीरा तमोग्राणके दूसरे तीर्नी रजीगुणके दूसरे दो और सत्त्वगुणके प्रनः एक गुणको जान-कर आत्माकी प्राप्ति करानेपाले मार्ग-प्राफ्त प्रलय तथा आत्मविचारको टीक-टीक जान हेते हैं, ये शान विशानसे चम्पन्न तथा मोह्योपयोगी साधनींके अनुद्यान्छे श्रद्धांचल हुए

१. धानशक्तिः नेराय्य, स्वाभिमाय, तम, साथ, स्वाभ, पेतं, स्वाम्याय, साथ साथ और क्विधाताय— वे यस साविक ग्रुण कार्याय सेप और क्विधाताय— वे यस साविक ग्रुण कार्यो पर्वे हैं । १. कार्तामा, प्याचाय, ग्रेण, क्रिम, क्रिम, साथ, त्रिम, प्राचिक ग्रुण कार्यो गर्ये हैं । १. कार्तामा, स्वाम, साथ कार्यो गर्ये हैं । १. कार्यो और हंप्यो—वे नी राजद ग्रुण कार्यो गर्ये हैं । १. कार्यो कार्य

कत्याणमय सांख्ययोगी परम आकाशको प्राप्त होनेवाले खड़म भूतोंके समान मङ्गलमय मोखको प्राप्त कर लेते हैं ॥५-१७॥ इतेण दृष्टि संयुक्तां घाणं गम्धगुणेन च । शब्दे सक्तं तथा श्रोत्रं किह्ना रसगुणेषु च ॥ १८॥

नेत्र रूप-गुणसे संयुक्त हैं । प्राणिन्द्रय गन्य नामक गुणसे सम्बन्ध रखती है। ओजेन्द्रिय शब्दमें आसक्त है और रसना रस्युणमे ॥ १८ ॥ ननं स्पर्धों नथा सकतं नाम नाधिन जाधिनाए।

ततुं स्पर्शे तथा सकां वायुं नभसि वाश्रितम् । मोहं तमसि संयुक्तं लोभमर्थेषु संश्रितम् ॥ १९ ॥

त्वचा स्वर्धनामक गुणमें आएक है। इसी प्रकार वासुका आअय आकारा, मोहका आअय तमोगुण और छोमका आअय इन्द्रियोंके विषय हैं॥ १९॥

विष्णुं क्रान्ते बले शर्कं कोष्टे सकं तथानलम् । अप्सु देवीं समासकामणस्तेजसि संश्रिताः ॥ २० ॥ तेजो वायो तु संसकं वायुं नभसि चाश्रितम् । नभो महति संयुक्तं महत् बुद्धौ च संश्रितम् ॥ २१ ॥

मितिका आधार विष्णुः बलका इन्द्रः उदरका अग्नि तथा पृथ्वीदेवीका आधार जल है । जलका तेवा तेवका वायुः बायुका आकाद्यः आकाद्यका आश्रय महत्त्वल अर्थात् मह-त्तत्वका कार्य अहंकार है और अहंकारका अधिष्ठान समष्टि शुद्धि है ॥ २०-२१ ॥

बुद्धि तमसि संसकां तमो रजिस संधितम् । रजः सत्वेतथा सकं सत्त्वं सकं तथाऽऽत्मिन॥ २२॥ सकमात्मानमीशे च देवे नारायणे तथा। देवं मोक्षे च संसकं मोक्षं सकं तु न कवित्॥ २३॥

बुद्धिका आअय तमीराणः, तमीराणका आअय रजीराण और रजीराणका आअय सत्त्वगुण है। सत्त्वगुण जीवात्माके आश्रित है। जीवात्माको भगवान् नारायणदेवके आश्रित समझो। भगवान् नारायणका आश्रय है मोक्ष (परवस्त)ः परंतु मोक्षका कोई भी आश्रय नहीं है (वह अपनी ही महिमामे प्रतिष्ठित है)॥ २२-२३॥

श्चात्वा सत्त्वगुणं देहं वृतं षोडशभिगुँणैः। सभावं चेतनां चैव श्चात्वा देहसमाश्चिते॥ २४॥ अध्यस्थमेकमात्मानं पापं यस्मिन् न विद्यते। द्वितीयं कर्मे विश्वाय मृपते विषयेषिणाम्॥ २५॥

इन बातोको मलीमाँति जानकर तथा सन्वगुणको, मनसहित ग्यारह इन्द्रिय, पाँच प्राण-इन सोछह गुणाँति थिरे हुए
सूस्म शरीरको, श्रारिरके आश्रित रहनेवाले स्वभाव और चेतनाको जाने । नरेश्वर ! जिसमें पापका लेश मी नहीं है, वह एकमात्र जीवातमा शरीरके मीतर हृदयरूपी गुफामें उदाधीनभावसे विद्यमान है, इस वात्को जाने । विद्यम्बी अभिलाश
रखनेवाले मनुष्योंका जो कमें है, वह शरीरके मीतर आत्मके
अतिरिक्त दूसरा तन्त है । यह भी अच्छी तरह जान ले॥

हिन्द्रयाणीन्द्रयार्थीश्च सर्वोनात्मनि संश्रितान् । दुर्लभत्वं च मोक्षस्य विद्याय श्रुतिपूर्वकम् ॥ २६॥ इन्द्रिय और इन्द्रियोंने विषय-युवनके वर्ग गरिक् भीतर

खित हैं। मोख परम दुर्छम वस्तु है। इन वर वालों को वेदों के खाध्यायपूर्वक महोगाँति समक्ष है।। २६।। प्राप्तापानी समानं च व्यानोदानी व तत्त्वतः। अध्यक्षेत्रानिलं झात्वा प्रवहं चानिलं पुतः॥ २७॥ सप्त वालात्त्वया झात्वा सप्तथा विहितान् पुतः।। प्रजापतीनपाँछैव मागाँक्षेत्र वहन वरान्॥ २८॥

प्राण, अयान, समान, व्यान और उदान—ये पाँच प्राण-वायु हैं। अघोणामी वायु छठा और अर्च्चगामी प्रबह नामक सायु सातवाँ है। ये बायुके जो सात मेद हैं, इनमेंसे प्रत्येकके सात-सात मेद और हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ उत्चाव बायु होते हैं। अनेक प्रजापति। अनेक म्यूपि तथा मुक्तिके अनेकानेक उच्चम मार्ग हैं। इन सवकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।। २७-२८॥

सप्तर्षीश्च यहन् शात्वा राजपीश्च परंतप । सुरर्षीन् महतश्चान्यान् वसर्पीन् सर्वसंनिभान् ॥२९ ॥

परंतप । सप्तर्षियोः बहुसस्यक राजपियोः देविययोः अन्यान्य महायुक्षे तथा स्वर्षेक तमान तेजसी प्रक्षियोंका भी ग्रान प्राप्त करे ॥ २९॥

पेश्वयीच्च्यावितान् दृष्टा कालेन महता रूप। सहसां स्तसंग्रानां श्रुत्वा नाशं च पार्थेव ॥ ३०॥ गरित चाप्यग्रुभां बात्वा स्पेते पापकर्मिणाम्। वैतरण्यां च यद् दुःखं पतितानां यमसये ॥ ३१॥

पृथ्वीनाथ । महान् कालको प्रेरणाचे मनुष्य ऐस्वये अष्ट कर दिये जावे हैं। यहेन्यहे जो भूत-सहराय हैं। उनना भी कालके हारा नाश हो जाता है। यह उन देरा-सुननर पापकर्मी मनुष्योंको जो अश्चम गति प्राप्त होती है तथा यन-लोकने जाकर वैतरणी नदीमें गिरे हुए प्राणियोंको जो हु। प्र होता है। उसको भी जाने ॥ ३०-३१ ॥ योनीषु च विचित्रासु संसापतन्त्रभास्तधा। जहरे चाह्यभे वासं हो।णितोदकभाजने ॥ ३२॥

जठरे चाद्युमं वास शाणतावकभागन (२०) श्रुप्तम् वयुरीये च तीवगन्यसमन्ति । शुक्रशोणितसंघाते सज्जालायुपरिष्ठहे ॥ ३३॥ शिराशतसमाकीणं नवद्वारे पुरेऽग्रुची । विद्याय हितमात्मानं योगांध्य थिवधान नृप ॥ ३४॥

प्राणियोंको विचित्र-विचित्र योगियोंमें अग्रम उत्तम धारण करने पहते हैं। एक और मूचके पात्रन्य अर्दान्न वार्याग्रयमे निवास करना पड़ता है। वहाँ करः मून होर सक मरा होता है तथा तीत्र दुर्गन्य व्यात रहते हैं। ने एक और वीर्यका सदुरायमात्र है। मूजा पर्व स्तापुत मार है। सैकडों नस-चाहियोंने व्यात है तथा निवर्म भी जर हैं। उस अपवित्र पुर अर्थात् गरीस्में जीवको रहना पड़वा है। नरेशर। इन सब बातोंको जानकर अपने तरम हिरास्वस्य आतमको और उक्की प्राप्तिके ख्यि शास्त्रोंहारा बताये हुए नाना प्रकारके योगों ( शायनों ) की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये॥ १२-२४॥

तामसानां च जन्तृतां रमणीयानृतात्मनाम् । सान्तिकानां च जन्तृनां कुत्सितं भरतर्पेभ ॥ ३५ ॥ गहितं महतामर्थे सांस्थानां चिदिवात्मनाम् ।

भरतश्रेष्ठ ! तामछः राजव और शास्त्रिक-इन तील प्रकारके प्राणमॅकि जो तत्क्काती महात्मा पुरुपोहारा निन्दित-मोश्रिकरोधी व्यवहार हैं, उनकी भी जानना चाहिये ॥ उपप्रवास्त्रिया धोराक्यशिनस्ते जसस्त्रथा ॥ ३६ ॥ ताराणां पत्तनं दृष्ट्या नक्षत्राणां च पर्ययम् । सन्द्रानां विषयोगं च विवाय कृपणं नृप ॥ ३७ ॥

नरेश्वर ! धोर उत्पात, चन्द्रप्रहण, स्पंत्रहण, तापञी-का हुटकर गिरमा, नसुत्रीकी गतिमें उठठ केर होना सभा पति-पिलयोंका दु:खदायक वियोग होना आदि याते, चो इछ जगत्में यटित होती हैं, उनको भी जानकर अपने फरवाणका

उपाय करना चाहिये ॥ १६-१० ॥ अत्योत्यभक्षणं द्वपुः भृतानामपि चाञ्चभम् । चादये मोर्दं च विद्याय क्षयं देहस्य चाञ्चभम् ॥ ३८ ॥

चाल्ये मोहं च विद्याय क्षयं देहस्य चाग्रुभम् ॥ ३८ ॥ -रागे मोहे च सम्प्राप्ते कचित् सन्त्यं समाभितम् । -सहस्रेषु नरः कश्चित्मोक्षुबुद्धिः समाभितः॥ ३९ ॥

ससारके प्राणी एक-दूबरेको खा जाते हैं। यह कैंवी अञ्चाम घटना है। इस्तर दृष्टिगत करो । बाल्यावसामें मनपर भीह छात्रा रहता है और इद्धावसामें शरीरका अमञ्जळकारी विनादा उपस्थित होता है। राग और मोह प्राप्त होनेपर अनेक दोय उत्थन्न होते हैं। इन सबको जानकर कहीं किसी-क्रिसीको ही सन्वगुणते युक्त देखा जाता है। यहस्तों अनुष्योंमेंसे कोई निरस्ता ही मोधविष्यक बुदिका आधाब लेता है। १८-१९॥

दुर्जभरवं च मोक्षस्य विकाय श्रुतिपूर्वकम् । बहुमानमळच्छेप् ळच्चे मच्यंस्थतां पुनः ॥ ४० ॥

वेदनानगों के अवणदारा ग्रांकिकी दुवंभताको जानकर असीह बस्तुकी प्राप्ति न होनेग्द भी उच परिस्थितिके प्राप्ते अस्ति आद्दानुद्वि रखे और मनोबाञ्चित बस्तु प्राप्त हो जावा तो भी उचकी ओरसे उदावीन ही रहे ॥ ४०॥

नार भा ना उपका शास्त्र उदाशन हा रह ॥ ४० ॥ विषयाणां च दौरात्मयं विद्वाय नुपते पुनः । गतास्तां च कौन्तेय देहान् ह्यूग तथाशुभान् ॥ ४१ ॥

नरेश्वर ! शब्द-स्पर्श आदि विषय दुखबुरू ही हैं, इच बातको जाने । कुन्तीनन्दम ! जिलके प्राय चले चाते हैं। दन मनुष्पोंके शरीरोंकी ची अञ्चय एवं बीयस्य दशा होती है। उत्तपर भी दिव्यसत दरे ॥ ४१॥

वासं कुलेषु जन्तूनां दुःखं विज्ञाय भारत। प्रक्षप्रानां गठि कात्वा पतितानां खुदारुणाम् ॥ ४२ ॥ भरतनत्वन ! प्राणियोका घरोमें निवास करना भी

भरतनन्दन ! प्राण्याका वर्षाम ल्याच जरण निर्म दुःखरूप ही है, इस वावको अच्छी तरह समझे तया ब्रह्मचार्ती और पतिवसनुष्योकी जो अत्यन्त भयंकर दुर्गीत होती

है। उसको भी जाने ॥ ४२ ॥

सुरापाने च उकानां ब्राह्मणानां दुरात्मनाम् । गुरुद्दारप्रसकानां गाँत विद्याय चाग्रुभाम् ॥ ४३ ॥ मुदरापानमं शाकक दरात्मा ब्राह्मणीकी तथा गुरू-

मदिरापानम आसक दुरात्मा आप्रणाका वया युरा पत्नीयामी मनुष्योंकी जो अग्रुभ गति होती है। उसका भी विचार करे।। ४२॥

जननीषु च वर्तन्ते ये न सम्यग् युधिष्ठिर । सदेवफेषु छोकेषु ये न वर्तन्ति मानवाः ॥ ४४ ॥ तेन हातेन विकाय गति चाह्यभकर्मणाम् । तिर्ययोनियतानां च विकाय गतयः पृथक्॥ ४५ ॥

शुंबिहर । जो मनुष्य माताजों। देवताजों तथा सम्पूणें होकेंकि प्रति उत्तम सर्वाव नहीं करते हैं। उनकी हुर्गितका शन जितने होजा है। उत्ती शानते पापाचारी पुरुपोकी अघोगति-का शान प्रात करे तथा तिर्मयोगिमें पढ़े हुए प्राणियोंकी जो विभिन्न गतियां होती हैं। उनको भी जान हे ॥ ४४-४५ ॥ बेदबादांस्तथा चिश्रामृत्नां पर्ययांस्तथा । शर्म संवत्सराणां च मासानां च क्षमं तथा ॥ ४६ ॥ पद्मस्यं तथा एष्ट्रा दिचसानां च संदम्यम् । स्मर्ग सृद्धि च चन्द्रस्य इष्ट्रा प्रत्यक्षतस्तथा ॥ ४७ ॥ वृद्धि टक्षा समुद्राणां क्षमं तेमां तथा पुनः । स्मर्ग धनानां हृष्टा च पुनर्होन्दि तथेव च ॥ ४८ ॥

वेदोंके भाँतिभाँतिक विविध वचनः ऋतुओंके परिवर्तन तथा दिनः पकः भाव और वंतत्वर आदि काल जो पतिक्षण बीत रहा है। उछकी और भी ध्यान दे। चन्द्रमाकी हाल-चुद्धि तो प्रत्यव दिलाणी देती है। उमुद्रांका ध्वारमांटा भी प्रत्यक्ष ही है। चनवानोंके घनका नाश और नाशके वाद पुनः इदिका कम भी दृष्टिगोचर होता ही रहता है। इन वयको देखकर अपने फ्तंब्यका निक्षम करे।। ४६-४८।। संदोगामां स्वयं दृष्टु। युगानां च विशेषकः। स्वयं च दृष्टु। शैत्रानां स्वयं च स्वरितां तथा।। ४९॥ वर्षां च स्वयं दृष्टु। क्ष्यान्तं च पुनः पुनः। व

संयोगीका युगोका पर्वतीका और सरिताओंका वो क्षय होता है। उत्थर दृष्टि डाले । वर्णोका क्षय और क्षयका अन्त भी बार्रवार देखे । जन्म, मृत्यु और करावस्थाके दुःखीरर दृष्टिणात करे ॥ ४९-५० ॥ वेददोशंस्तथा क्षात्वा तेषां दुःखं च तस्वतः । दृद्दिक्कवतां चेच सम्यग् विकाय तस्वतः ॥ ५९ ॥ देहके दोणेंको जानकर उनते मिळनेवाळे दुःखका भी यथार्य ज्ञान प्राप्त करे । द्यारीरकी व्याकुळताको मी ठीक-ठीक जाननेका प्रयत्न करे ॥ ५१ ॥ व्यात्मदोषांश्च विज्ञाय सर्वानात्मनि संश्रितान् । स्वदेहादुत्थितान्गन्धांस्तथा विज्ञाय साञ्चुभान् ॥ ५२॥

अपने शरीरमें स्थित जो अपने ही दोष हैं, उन सबको जानकर शरीरसे जो निरन्तर दुर्गन्य उठती रहती है, उसकी और भी ध्यान दे (तथा विरक्त होकर परमात्माका चिन्तन करते हुए भवबन्धनसे मुक्त होनेका प्रयत्न करें)॥ ५२॥

### युधिष्ठिर उवाच

कान् खगात्रोद्धवान् दोषान् पश्यस्यमितविक्रम । एतन्मे संशयं इत्स्रं वक्तुमहंसि तस्वतः ॥ ५३॥

युधिष्ठिरने पूछा---अमितपराक्रमी पितामह ! आपके देखनेमें कौन-कौन-से दोष ऐसे हैं, जो अपने ही द्यारीरसे उत्पन्न होते हैं ! आप भेरे इस सम्पूर्ण संदेहका यथार्थ-रूपसे समाधान करनेकी कृषा करें !! ५३ !!

#### भीष्म उवाच

पञ्च दोषान् प्रभो देहे प्रवदन्ति मनीषिणः । मार्गेक्षाः कापिछाः सांख्याः श्रृणु वानरिस्द्न ॥ ५४ ॥

भीष्मजीने कहा—प्रमो ! शतुस्त्रन ! कपिछ-सांख्य-मतके अनुसार चलनेवाले उत्तम मार्गोके शाता मनीवी पुष्प इस देहके मीतर पॉच दोष वतलाते हैं। उन्हें बताता हुँ, सनो ॥ ५४ ॥

हुः छुना ॥ २०॥ कामक्रोधी भयं निद्रा पञ्चमः श्वास उच्यते । एते दोषाः शरीरेषु हश्यन्ते सर्वदेहिनाम् ॥ ५५॥

काम, क्रोघ, मय, निद्रा और श्वास-ये पाँच दोण समस्त देहचारियोंके शरीरोंमें देखे जाते हैं ॥ ५५ ॥ छिन्दिन्त क्षमया क्रोधं कामं संकल्यवर्जनात्। सत्त्वसंसेवनानिद्रामप्रमादाद् भयं तथा ॥ ५६ ॥ छिन्दिन्त पञ्चमं श्वासमल्यादारतया नृप ॥ ५७॥

सत्पुरुप झमाचे कोषका, संकट्पके त्यागचे कामका, सत्त्वगुणके सेवनचे निद्राका, प्रमादके त्यागचे मयका वया अल्पाहारके सेवनद्वारा पॉचवें श्वास-दोषका नाश करते हैं !!

प्रणान् गुणशतिक्षांता दोषान् दोषशतिपि ।
हेतृन् हेतुशतिश्चित्रेश्चित्रान् विकाय तत्वतः ॥ ५८ ॥
क्यां फेनोपमं लोकं विष्णोर्मायाशतिर्वृतम् ।
चित्रभित्तिप्रतीकाशं नलसारमनर्थकम् ॥ ५२ ॥
तमः श्वश्चनिमं द्युः वर्षबुद्युद्सनिभम् ।
नाशप्रायं सुखाद्यीनं नाशोत्तरमिहावशम् ॥ ६० ॥
वजस्तमसि सम्मग्नं पह्ने द्विपमिवावशम् ।
सांख्याराजन्महाप्राक्षास्त्यस्त्वास्नेहंप्रजाहतम्। ६१।
क्वात्योगेन सांख्येन व्यापिना महता नृप ।

राजसानशुभान् गन्धांस्तामसांश्चतधाविधान्॥ ६२ ॥ पुण्यांश्च सात्त्विकान् गन्धान् स्पर्शजान् देहसंश्चितान्। छिस्वाऽऽशुः झानशस्त्रेणः तपोदृण्डेन भारतः॥ ६३ ॥

राजन् ! भरतनन्दन ! महाद्वित्तमान् धारके विदान् सैकड़ी गुणींके द्वारा गुणींको, धैकड़ी दोणींके द्वारा दोनींको तथा वैकड़ी विचित्र हेतुओंसे विचित्र हेतुओंको तच्ततः जात-कर व्यापक ज्ञानके प्रमानचे सशारको पानीके फेनके समान नश्वर, विष्णुकी वैकड़ों मायाओंते ढका हुआ, दीवारपर वने हुए चित्रके समान, नर्व्हुळके समान सारहीन, अन्यतरहे सरे हुए, गड्डेकी भाँति भयंकर, वर्षाकालके पानीके हुन्दुरुं-के समान आणमहुर, सुखहीन, पराधीन, नष्ट्रप्राय तथा कीचड़में फेंसे हुए हाथीकी तरह रजोगुण और तमोगुणमं मम्न समझते हैं। इसलिये वे सतान आदिशे आनिकतो दूर करके तपरूप दण्डसे युक्त विवेषक्षयी शासके राजम-दामस अञ्चम गम्मोंको और सुन्दर शोभनीय साविक गर्मो-को तथा स्पर्शेन्द्रियके देहाशित भोगींकी सावकिको गीमही शाट हा तथा स्पर्शेन्द्रियके देहाशित भोगींकी सावकिको गीमही शाट हा तथा स्पर्शेन्द्रियके देहाशित भोगींकी सावकिको गीमही साट हा तथा स्पर्शेन्द्रियके देहाशित भोगींकी सावकिको गीमही साट हा तथे हैं।

ततो दुःखोदकं घोरं चिन्ताशोकमहाहृदम् । महाभयमहोरगम् ॥ ६४॥ ब्याधिमृत्यमहाग्राहं रजोमीनं प्रषया संतरन्युत। तमःकर्मे शानद्वीपमरिंदम ॥ ६५॥ जरादुर्ग स्नेहपडुं श्थितवतमरिंदम । कर्मागाधं सत्यतीरं हिंसाशीव्रमहावेगं नानारससमाकरम् ॥ ६६॥ दुःखज्वरसमीरणम् । नानाप्रीतिमहारत्नं तीक्षणन्याधिमहागजम् ॥ ६७ ॥ शोकत्र ज्यामहावर्त इलेप्सफेनमरिंदम । अस्थिसंघातसंघट्टं शोणितहद्विद्रमम् ॥ ६८॥ दानमुकाकरं घोरं नानाशानसुदुस्तरम् । हसितोत्कृष्टनिर्घोपं संगत्यागपरायणम्॥ ६९॥ रोदनाश्चमलक्षारं मित्रवान्धवपत्तनम् । पुत्रदारजलीकौधं प्राणत्यागमहोर्मिणम् ॥ ७०॥ अहिंसासन्यमर्यादं सर्वभूतद्योद्धिम्। वेदान्तगमनद्वीपं वडवामुखसागरम् ॥ ७१॥ मोक्षदुर्लाभविषयं तरन्ति यतयः सिद्धा शानयानेन भारत। तीर्त्वातिदुस्तरं जन्म विशन्ति विमलं नभः ॥ ७२॥

शबुप्टन ! तदनन्तर वे विद्व यति प्रशस्ती नीहरें द्वारा उत समारक्षी चोर मानरको तर जाते हैं। हिन्दें दुखक्सी जल भरा है। चिन्ता और द्वारक हिन्दें हुन्द हैं। नाना प्रकारके रोग और मृत्यु विद्याल प्रार्टें। समान हैं। महान् भय ही महानागीके समान हैं। समीगुण कहुए और रजीगुण मह्नद्वनों हैं। स्नेट ही संवद है। बुद्धाया ही उत्तरे पार होनेस कदिनाई है। हान ही उनक द्वीर है। नाना प्रकारके कमोदारा वर अमाय बना हुआ है। सत्य ही उसका तीर है । नियम-बत आदि स्थिरता है । हिंसा ही उसका शीघगामी महान वेग है । वह नाना प्रकारके रसीं-का भण्डार है । अनेक प्रकारकी प्रीतियाँ ही उस मनसागरके महारत हैं। दृश्व और संताप ही वहाँकी बाय है। शोक भीर तुष्पाकी बड़ी-बड़ी भेंवरें उठती रहती हैं। तीव व्यापियाँ उसके मीतर रहनेवाले महान् जलहस्ती हैं । इडियाँ ही उसके घाट हैं। क्या फेन हैं। दान मोतियोंकी राशि हैं। रक्त उसके कुण्डमें रहनेवाले मुँगा हैं। हँसना और चिल्लाना ही उस सागरकी गम्भीर गर्जना है । अनेक प्रकारके अञ्चन ही इसे अत्यन्त दुसार ननाये हुए हैं । रोदनजनित ऑस ही उसमें मलिन खारे जलके समान हैं। आसक्तियोंका त्याग ही उसमें परम आश्रय या दूसरा तट है। स्त्री-पुत्र जोंकके समान है। मित्र और वस्थ-वान्धव तटवर्ती नगर है। अहिंसा और सत्य उसकी सीमा हैं। प्राणींका परित्याग ही उसकी उत्ताल तरड़ों हैं । वेदान्तज्ञान द्वीप है । समस्त प्राणियोंके प्रति दया-भाव इसकी जलराशि हैं। मोक्ष उसमें दुर्छन विषय है और नाना प्रकारके सताप उत्त ससारसागरके बदवानल हैं। भरततन्द्रन । उसरे पार होकर वे आकाशस्त्ररूप निर्मंड परब्रह्ममें प्रवेश कर जाते हैं !! ६४ -७२ !!

तत्र तान् सुकृतीन् सांख्यान् सूर्यो वहति रहिमभिः। पद्मतन्तुवदाविदय प्रवहन्त् विषयान् नृप ॥ ७३ ॥

राजन् । उन पुण्याल्या साख्ययोगी विद्ध पुरुषोंको अपनी रिप्तमंब्रह्मा उनमें प्रविष्ट हुआ सूर्य अचित्रगिरी उस ब्रह्मालेकों से बानेके लिये अपरके लोकोंगे उसी प्रकार बहन करता है, जैसे कमलकी नाल स्रोवरके सालको स्वांच स्त्री है॥ सत्र तान् प्रवही बागुः प्रतिगृक्षाति भारत।

धीतरागान् यतीन् सिद्धान् बीर्ययुक्तांस्तपोधनान्॥ ७४॥ वहाँ प्रवहनामक वायु-अभिमानी देवता उन बीतराम शक्तिकम्पल विद्ध तपोषन् महापुकर्षोको सूर्य-अभिमानी देवतावे अपने अधिकार्मे के छेता है॥ ७४॥

प्रचान काम कार्यक्षास्य क व्या ह ॥ वह ॥ स्ट्रमा द्यातः सुगन्धी च सुवस्पर्दाश्च भारत। स्यानां महतां श्रेष्टो लोकान् गच्छति यः ग्रुभान्। स तान् वहति कौन्तेय नभसः परमां ग्रतिम् ॥ ७५॥

भरतनन्दन [कुन्तीकुमार ] सहम, श्रीतकः सुगन्यित, सुखरपर्ग एव साती वायुर्जीमें श्रेष्ठ जो वायुदेव शुभ कोकी में जाते हैं। वे फिर उन करवाणमय वास्वयोगिरयोको आकाश-की काँची खितिमें पहुँचा देते हैं ॥ ७५ ॥

नभी वहति छोकेश एजसः परमां गतिम्। -रजो वहति राजेन्द्रं सत्त्वस्य परमां गतिम्॥ ७६॥ सत्त्वं वहति शुद्धात्मम् परं नारायणं प्रमुम्। प्रसुर्वहति शुद्धातमा परमात्मानमात्मना॥ ७७॥

परमात्मानमासाद्य तङ्गृतायतनामलाः । समृतत्वाय कल्पन्ते न निवर्तन्ति वा विभो ॥ ७८ ॥

छोकेश्वर । जाकाशामिमानी देवता उन योशियोंको रजोगुणकी परमायितक बहुन करता है । अर्थात् तेजोमय
विश्वत-अभिमानी देवता जोके पात पहुँचा देता है । राजेन्द्र !
बहुत-अभिमानी देवता जोके पात पहुँचा देता है । राजेन्द्र !
बहुत-अभिमानी देवता उनको स्वयक्षी
परमायितक अर्थात् बहुत भीनारायणके पार्परंगण उनको
केनेके क्रिये प्रस्तुत रहते हैं। वहाँतक बहुन करता है ।
शुद्धानम् ! नहाँसे सच्चाणपुक्त ये भगवान्के पार्षद् उनको
वस्त मुग्न अन्नारायण के पात पहुँचा देते है । समर्थ राजन् !
मगवान् नारायण स्वयं उनको विश्वद्ध आत्मा परमद परमारवान् गायि स्वयं पार्वि निर्देन्द्वां महात्मनाम् ।

सत्यार्जनरतानां ये सर्चमृतद्यायताम् ॥ ७९ ॥ कृत्वीकुमार । जो सन्न प्रकारके द्वन्द्वेति रहितः सर्ववादीः सरल तथा समूर्ण प्राणिषीपर दया करनेवाले हैं। उन महासमाओंको बही परम्माति सिलती है ॥ ७९ ॥

युविष्ठिर उवाच

स्थानमुक्तममासाध भगवन्तं स्थिप्यताः । आजन्ममरणं वा ते स्मरम्त्युत म वानघ॥ ८०॥ यदत्र तथ्यं तन्मे त्वं यथावत् वक्तुमर्हस्ति । त्वदते पुरुषं नान्यं प्रष्टुमर्होमि कौरव॥ ८१॥

युधिद्विरने पूछा---निष्पाप पितामह ! स्विरतापूर्वक अंद्र वतका पाठन करनेवाले वे साख्यशेगी महात्मा भगवान् नारायणको एव उत्तम परमात्मपद ( मोध ) को मात कर लेनेपर अपने लन्मसे लेकर मृत्युतकके बीते हुए इत्तात्मको फिर कमी याद करते हैं या नहीं ! (मोधावस्थामें विशेष-पियेष वातोंका शान रहता है या नहीं ! यही मेरा प्रकृत है !) इस विषयमें को तथ्य वात है, उसे आप यथार्थरूपते बतानेकी कृषा करें ! कुरुनन्दन ! आपके सिवा दूसरे किसी पुक्षसे में ऐसा प्रकृत नहीं कर सकता। ॥ ८०-८१ ॥

मोशं दोषो महानेष प्राप्य सिद्धिं गतानुषीन् । यदि तत्रैच विद्वाने धर्तन्ते यतवा परे॥ ८२॥ प्रवृत्तिष्टसर्णं धर्मे पदयामि परमं चृप। महास्य हि परेशाने किं जु दुम्बतरं भवेत्॥ ८३॥

िद्धावस्थाको प्राप्त मृपियोंके ियं भोक्षमें यह एक बढ़ा दोग प्रतीत होता है। वह यह कि यदि मोक्ष प्राप्त होतेपर भी ने यतियोग निर्धेप कानमें ही विचरण करते हैं अर्थात् उनको पहलेकी रमृति रहती है। तव तो में प्रश्निक्त धर्मको ही वर्षेश्वेद्ध समझता हूँ। यदि कहूँ। मुक्तावस्थामें विदोग विकानका अनुमन नहीं होता तन तो उस परम शानमें हुन जानेपर विशेष जानकारीका अभाव हो जाता है। इससे बढ़कर दुःख और क्या हो सकता है ! ॥ ८२-८३ ॥

#### भीष्म उवाच

यथान्यायं त्वया तात प्रश्तः पृष्टः सुसंकटः। बुधानामपि सम्मोहः प्रश्तेऽस्मिन् भरतर्षभ ॥ ८४॥

भीष्मजीने कहा---तात । भरतश्रेष्ठ ! तुमने ययोचित रीतिषे यह बहुत ही जिटल प्रश्न- उपस्थित किया । इस प्रश्न-पर विचार करते समय बड़े-बड़े विदान भी मोहित हो जाते हैं॥ स्रजापि तत्त्वं परमं प्रश्रु सम्यख्येपेरितम् । चिद्यक्ष परमा यत्र कापिलानां महात्मनाम् ॥ ८५॥

इस विषयमें भी जो परम तस्व है, उसे में भक्षभांति बता रहा हूँ, सुनो । यहाँ कपिळजीके द्वारा प्रतिपादित संस्थ-मतका अनुसरण करनेवाले महास्मा पुरुषोंका जो उत्तम विचार है, बही प्रस्तुत किया जाता है ॥ ८५ ॥ इन्द्रियाण्येव सुध्यन्ते स्वदेहे देहिनां नृए । कारणान्यारमनस्तानि सुक्षमः पश्यति तस्तु सः ॥ ८६ ॥

नरेश्वर ! देहबारियोंके अपने-अपने शरीरमें जो इन्द्रियों हैं) वे ही विशेष-विशेष विषयोंको देखती या अनुभव करती हैं) वे ही आत्माको विभिन्न ज्ञान करानेमें कारण हैं; क्योंकि वह सहम आत्मा उन इन्द्रियोंद्वारा ही बाह्य विषयोंका दर्शन या प्रकाशन करता है ( मुकावस्थाने मन और इन्द्रियोंडि सम्बन्ध न रहनेके कारण ही उसमें इन्द्रियजनित विशेष शानका अभाव देखा जाता है )॥ ८६ ॥ आत्मना विग्रहीणानि काष्ठकुड्यसमानि तु ।

विनाइयन्ति न संदेहः फेला इच महाणेवे ॥ ८०॥ जैसे महासागरमें उठे हुए फेल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवास्मारो परित्यक होनेपर मनुष्यकी काठ और दीवारकी मॉति जंड इन्द्रियाँ प्रकृतिमें विलीन हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं हैं ॥ ८७॥

इसम सदह नहा है ॥ ८० ॥ इन्द्रियेः सह सुप्तस्य देहिनः शत्रुतापन । सहसम्बद्धित सर्वत्र नभसीय समीरणः ॥ ८८ ॥

शतुओंको ताप देनेवाले नरेश । जब शरीरघारी प्राणी इन्द्रियोखहित निद्रित हो जाता है। तब उचका सहमशरीर आकारामें वायुके समान सर्वत्र विचरण करने लगता है अर्थात स्वप्न देखने लगता है।। ८८।।

सपद्यति यथान्यायं स्पर्शान् स्पृशति वा विभो । बुज्यमानो यथापूर्वमस्रिकेनेह भारत ॥ ८९ ॥

प्रभो । मरतनन्दन । वह नामत्-अवस्थानी मॉित स्वप्न-मं भी यथोचित रीतिले दृश्य वस्तुनोंको देखता है तथा स्वस्य पदायोंका स्वर्ध करता है। सारांश यह कि सम्पूर्ण विषयोंका वह नामत्के समान ही अनुमव करता है।। ८९।। इन्द्रियाणीह सर्वाणि स्वे स्वे स्थाने यथाविधि। अमीशत्वात् प्रकीयन्ते सर्पा हतविषा इव॥ ९०॥ फिर खुपुसि-अवस्था होनेपर विषय-शानमे अहमर्ग रूर् सम्पूर्ण हिन्द्रयों अपने-अपने स्थानमे उसी प्रकार विधिन् बीन हो जाती हैं। जैसे विषष्टीन सर्ग ( भवसे ) प्रिये रहते हैं॥ ९०॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां स्वस्थानेप्वेव सर्वशः। आक्रस्य गतयः स्क्ष्माश्चरत्यातमा न संशयः॥ ९१॥

समावसार्मे अपने अपने स्वानेमें हित हुई हम्पूर्णे इन्द्रियोंकी समस्य गतियोंको आकान्त करके बीवाना राम्म विषयोंमें विचरण करता है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ११ ॥ सत्त्वस्य च गुणान् फुल्कान् रजसश्च गुणान् पुनः। गुणांश्च तमसः सर्वान गुणान् सुदेश्च भारत ॥ ९२ ॥ गुणांश्च मनसञ्चापि नमसञ्च गुणांश्च सः। गुणांश्च मनसञ्चापि नमसञ्च गुणांश्च सः। गुणांश्च मनसञ्चापि नमसञ्च गुणांश्च सः। गुणांश्च सः। गुणांश्च सारा ॥ १३ ॥ गुणांश्च प्राणांश्च धर्मातंसंस्तेजसञ्च गुणांत्रि ॥ १३ ॥ सर्वाण्येच गुणांस्तथा पार्थ पार्थिवांश्च गुणांति ॥ १४ ॥ सर्वाण्येच गुणांत्रि क्षेत्रशं कर्मणी च गुमागुमे । शिष्या इच महात्मानमिन्द्रियाणि च तं ममे ॥ ९५ ॥ अरुति चाप्यतिकस्य गच्छत्यात्मानमञ्चयम् । परं नारायणात्मानं निर्द्वन्दं प्रकृतेः एरम् ॥ ९६ ॥ परं नारायणात्मानं निर्द्वन्दं प्रकृतेः एरम् ॥ ९६ ॥

भरतनस्त । वर्मात्म राज युषिष्टि । पराहत परमात्म सार्विकः राजस और तामस गुणीको एव द्विदेः मनः साकाराः बाद्युः तेजः जलः और प्रथ्नी-इन सबके सम्पूर्ण गुणीको तथा अन्य सब वरतुओंको भी अपने गुणीद्वारा ब्यास करके सभी क्षेत्रकों (जीवात्माओं ) में स्थित हैं, प्रभी । कैसे द्वीप्य अपने गुरुके पीछे चलते हैं, उसी प्रकार मनः इत्त्रियों और ग्राभा-ग्रुपक भीछे चलते हैं, उसी प्रकार मनः इत्त्रियों और ग्राभा-ग्रुपक भी प्रकृतिकों भी लॉचकर जाता है। तम उसनारायनः स्वरूप अविनाशी परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जो इत्त्रपरित और साथाने अतीत है ॥ ९२-९६॥

विमुक्तः पुण्यपापेश्यः प्रविष्टस्तमनामयम् । परमातमानमगुणं न निवर्तति भारत ॥ ९७॥ भारत ॥ पुण्य-पापवे रहित हुआ साख्योगी मुक्त होन

नारत । युज्यमार रिश्त पुरामार्ग प्रति । युज्यमार्ग प्रति । युज्यमार्ग प्रति । विकार नारायणस्वरूप परमानार्ग प्रति । १०॥ हो जाता है। फिर वह इस संसारम नहीं लीटता है॥ १०॥ शिष्ट तन मनस्तात इन्द्रियाणि च भारत । यागच्छन्ति ययाकारुं गुरोः संदेशकारिणः॥ १८॥ यागच्छन्ति ययाकारुं गुरोः संदेशकारिणः॥ १८॥

भरतनन्दन | इस प्रकार जीवन्युक्त पुच्यत्र आसा है। परमात्मार्वे मिल जाता है। परंतु आरश्यवण जनतर होंगे रहता है। तवतक उत्तके मन और इन्द्रियों है। रहते और गुरुके आदेश पाठन करनेवाल शिष्योंके समान पर समय यहाँ यमनागमन करते हैं॥ ९८॥

सम्य वहा पर्याप्ताः शक्यं चाल्पेन कालेन शान्तियान्तुं गुणार्थना । एवमुकेन कौन्तेय युक्तशनेन मोलिणा ॥ ९९ ॥ कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार वताये हुए जानते सम्पन्न मोक्षाविकारी तथा आञ्चात्मिक उन्नतिकी अभिज्ञाषा रखने-बाला पुष्प योड़े ही समयमें परम ज्ञान्ति प्राप्त कर सकता है ॥ सांस्था राजन् महाप्राज्ञा गच्छन्ति परमां गतिम्। ज्ञानेनानेन कौन्तेय तुल्यं झानं न विचाते ॥१००॥ -प्राज्ञन् ! कुन्तीकुमार ! महाज्ञानी सांस्थ्योगी अपर

बतार हुए इसी परमगतिको प्राप्त होते हैं। इस शानके समान दूखरा कोई शान नहीं है॥ १००॥ अत्र ते संदायों मा भूज्ञानं सांख्य पर मतम्। अत्र रे स्वायों मा भूज्ञानं सांख्य पर मतम्। अत्र रे ध्वमेबोकों पूर्ण ब्रह्म सनातनम्॥१०१॥

चाल्यज्ञान सबसे उत्क्रष्ट माना गया है। इस विपयमें तुम्हें तनिक भी संग्रय नहीं होना चाहिये। इसमें अक्षरः प्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ है॥१०१॥ अनादिमच्यानिधनं निर्द्धन्द्वं कर्त्तः शाभ्यतम्। कृदस्यं चैव नित्यं च यद् वदन्ति मनीपिणः॥१०२॥

वह ब्रह्म आदिः मध्ये और अन्तरे रहितः निहेन्द्रः जगत्की उत्पत्तिका हेतुभूतः शाक्षतः कृटस्य और नित्य है। ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं।। १०२।। यतः सर्वोः प्रवर्तन्ते सर्गां प्रकर्णविक्रियाः। यस शंसन्ति शास्त्रेषु घटन्ति परमर्थयः॥१०३॥

वंवाकी स्रष्टि और प्रव्यक्त वारे विकार उसीसे सम्भव होते । महर्षि अपने शालोंमेडवीकी प्रश्ता करते हैं ॥१०१॥ सर्वे विप्रास्त्र देवास्त्र तथा शामविदो जनाः । झसुण्यं परमं देवमनन्तं परमच्युतम् ॥१०४॥ प्रार्थयन्तस्त्र सं विष्रा चदन्ति गुणवुद्धयः । सम्यग्युकास्त्रथायोगाः सांस्यास्त्रामितदुर्शनाः ।१०५।

चमस्त ब्राह्मणः देवता और शान्तिका अनुभव करनेवाले छोग उसी अनन्तः अन्युतः ब्राह्मणहितैषी तथा परमदेव परमात्माकी स्तुति-प्रार्थना करते हैं। उनके गुणींका चिन्तन करते हुए उनकी महिमाका गान करते हैं। योगमें उत्तम सिदिको प्राप्त हुए योगी तथा अपार शानवाले साल्यवेत्ता पुरुष मी उसीके गुण गाते हैं॥ १०४-१०५॥

अमृतेंस्तस्य कौन्तेय सांख्यं मृतिंगिति श्रुतिः । अभिकानानि तस्यादुर्मतं हि भरतर्थम ॥१०६॥

कुत्तीनन्दन । ऐसी प्रशिद्धि है कि यह राख्यशास्त्र ही उस निराकार परमात्माका आकार है । मरतश्रेष्ठ ! जितने कान हैं, वे सब साख्यको ही मान्यवाका प्रतिवादन करते हैं ॥ ब्रिविधानीह भूतानि पृथिन्यां पृथिवीपते ।

जङ्गमागमसंश्रानि जङ्गमं तु विशिष्यते ॥१०७॥ प्रव्यीनाय ! इस भृतत्व्यर स्थावर और जङ्गम-दो प्रकार-के प्राणी उपक्रव्य होतेहैं । उनमें भी जङ्गम ही श्रेष्ठ है॥१०७॥

श्चानं महद् यद्धि महत्सु राजन् वेदेषु सांख्येषु तथैव योगे। यश्चापि दृष्टं विविधं पुराणे

सांख्यानतं तिश्विसिकं नरेन्द्र ॥१०८॥ राजन् । नरेश्वर । महातमा पुरुषोमें, वेदोंमें, सांख्यों (दर्शनों ) मे, योगशास्त्रमें तथा पुराणोमें जो नाना प्रकारका उत्तम ज्ञान देखा जाता है, वह स्व साख्यसे ही आया हुआ है ॥ १०८ ॥

यबेतिहासेषु महत्तु दृष्टं यच्चार्यशास्त्रे नृप शिष्टजुष्टे । हानं च लोके यदिहास्ति किचित्

सांस्यागतं तथा महन्महातमन् ॥१०९॥ नरेश ! महात्मन् । वहे-वहे हतिहासीमें, सत्पुरुवीद्वारा सेवित अर्थशास्त्रमें तथा इस संसारमें जो कुछ भी महान् ज्ञान देखा गया है, वह सब सास्यते ही प्राप्त हुआ है ॥ १०९॥

शामश्च हुएः प्रमं बलं च शानं च सूक्ष्मं च यथापदुक्तम् । तपांसि सूक्ष्माणि सुखानि जैव

सांख्ये यथावद् विहितानि राजन् ॥११०॥ राजन् । प्रत्यक्ष प्राप्त मन और हन्द्रियोंका स्वयमः उत्तम बरू, स्क्ष्मकान तथा परिणाममें सुख दैनेवाले जो सूरम तप बतलाये गये हैं, उन स्वका सांख्यशास्त्रमें यथावत् वर्णन किया गया है ॥ ११०॥

> विपर्यये तस्य हि पार्थं देवान् गञ्छन्ति सांख्याः संततं सुखेन । तांश्चानुसंचार्यं ततः छतार्थाः पतन्ति विभेषु यतेषु भृयः ॥१११॥

कुत्तीकुमार । यदि ताधनमें कुछ त्रुटि रह जानेके कारण सांख्यका सम्यक् जान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भी सांख्ययोग-के साधक देवलोकमें अवश्य जाते हैं और वहाँ निरन्तर सुखने रहते हुए देवताओंका आधिपत्य पाकर कुतार्य हो जाते हैं। तदनन्तर पुण्यक्षयके पश्चात् ने हुए छोकमें आकर पुनः साधनके लिये यवाशील जाहाणोंके यहाँ जनम ग्रहण करते हैं।

हित्वा च देहं प्रविश्वान्ति देशं दियौकसो द्यामिन पार्थं सांख्याः । अतोऽधिकं तेऽभिरता महाहें

सांख्ये द्विजाः पार्थिय शिएजुष्टे ॥११२॥ पार्थं । साल्यकानी धारीर-स्थागके पश्चात् परमदेव पर-मालामे उद्यी प्रकार प्रवेश कर जाते हैं। जैसे देवता स्वर्गमे । पृष्वीनाथ । अतः शिष्ट पुरुषोद्धारा सेवित परम पूजनीय साल्यकालमें वे सभी दिन अधिक अनुरक्त रहते हैं ॥११२॥

तेषां न तिर्यगामनं हि इप्टं नार्वागातिः पापकृताधिवासः। न वा प्रधाना अपि ते द्विजातयो ये शानमेतन्त्रपतेऽसुरकाः॥११२॥

राजन् 1 जो इस सांख्य-ज्ञानमें अनुरक्त हैं। वे ही ब्राह्मण प्रधान हैं। अतः उन्हें मृत्युके पश्चात कभी पशु-पश्ची आदिकी योनिमे जाना पड़ा हो। ऐसा नहीं देखा गयाहै। वे कभी नरकादि अधोगतिको भी नहीं प्राप्त होते है तथा उन्हें पापाचारियोंके वीचमें भी नहीं रहना पड़ता है ॥ ११३॥

सांख्यं विशालं परमं पुराणं महार्णवं विमलमुदारकान्तम्। कृत्स्रं च सांख्यं नृपते महात्मा

नारायणो धारयतेऽप्रमेयम् ॥११४॥ सांख्यका श्रान अत्यन्त विशाल और परम प्राचीन है। येंह महासागरके समान अगाघ, निर्मेळ, उदार भावोंसे परिपूर्ण और अतिसुन्दर है । नरनाथ ! परमात्मा मगवान् नारायण इस सम्पूर्ण अप्रमेय सांख्य-ज्ञानको पूर्णरूपने घारण करते हैं॥ ११४॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सांस्यकथने एकाधिकन्निश्चततमोऽध्यायः॥ ३०१ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारंत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमेंपर्वमें साख्यतत्त्वका वर्णनिविषयकतीन सौ पक्रवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६०९ ॥

**एतन्मयो**क्तं नरदेव ਰਦਾਂ नारायणो विश्वमिदं पुराणम्। स सर्गकाले च करोति सर्ग संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥११५॥ संहत्य सर्वे निजदेहसंस्थं कृत्वाप्स शेते जगदन्तरात्मा ॥११६॥

नरदेव | यह मैंने तुमसे सांख्यका तत्त्व वतलाया है। इस प्ररातन विश्वते रूपमें साक्षात् भगवान नारायण ही सर्वप विराजमान हैं। वे ही सृष्टिके समय जगत्की सृष्टि और वंहारकाल्में उसको अपनेमें विलीन कर लेते हैं। इस प्रकार जगत्को अपने शरीरके भीतर ही खापित करके वे जगतके अन्तरात्मां भगवान् नारायण एकार्णवके जलमें शयन करते हैं ॥ ११५-११६ ॥

द्वचिकत्रिशततमोऽध्यायः

वसिष्ट और करालजनकका संवाद--क्षर और अक्षरतत्त्वका निरूपण और इनके झानसे मक्ति

601 2 4 यधिष्ठिर उवाच ।

कि तदक्षरमित्युक्तं यसात्रावर्तते पुनः। किं च तत्क्षरमित्युक्तं यसादावर्तते प्रनः ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! वह अक्षर तत्त्व क्या है, जिसे प्राप्त कर छेनेपर जीव फिर इस संसारमे नहीं छीटता तथा वह क्षर पदार्थ क्या है। जिसको जानने या पा ! स्रेनेपर भी पुने: इस संवारमे छीटना पड़ता है ? ॥ १ ॥

अक्षरक्षरयोर्ब्यक्ति पुच्छाम्यरिनिषुदन । उपलब्धं महावाही तत्त्वेन फुरुनन्दन॥२॥

शत्रसुद्दन ! महाबाहु ! कुरुनन्दन ! क्षर और अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे समझनेके लिये ही मैंने आपसे यह प्रश्न किया है ॥ २ ॥

त्वं हि ज्ञाननिधिर्विप्रैरुच्यसे वेदपारगैः। व्यविभिश्च महाभागैर्यतिभिश्च महात्मभिः ॥ ३ ॥

वेदोंके पारञ्जत विद्वान् ब्राह्मणः महामाग महर्षि तथा महात्मा यति भी आपको ज्ञाननिधि कहते हैं ॥ ३ ॥ श्रीषमल्पं दिनानां ते दक्षिणायनभास्करे। आवृते भगवत्यके गन्तासि परमां गतिम्॥ ४॥

अव सूर्यके दक्षिणायनमें रहनेके थोड़े ही दिन शेष हैं । भगवान् सूर्यके उत्तरायणमें पदार्पण करते ही आप परमधामको पधारेंगे ॥ ४॥

त्वयि प्रतिगते श्रेयः कुतः श्रोध्यामहे वयम्। ज्ञानदीपेन दीप्यसे ॥ ५ ॥ <u>कुरुवंशप्रदीपस्त्वं</u>

आपके चले जानेपर इमलोग अपने कल्याणकी बातें

किससे सुनेंगे ! आप कुरुवंशको प्रकाशित करनेवाले प्रदीर हैं और शनदीपसे उद्घासित हो रहे हैं ॥ ५ ॥ वदेवच्छोतुमिच्छामि त्वत्तः कुरुकुलोहह् । न तृष्यामीह राजेन्द्र श्रण्वन्नमृतमीदशम् ॥ ६ ॥ अतः कुरुकुलधरन्धर ! राजेन्द्र ! में आपहीके मुँरवे

यह सब सुनना चाहता हूँ । आपके इन अमृतमय बन्नेंही सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है ( अतएन आप मुझे यह घर-अक्षरका विषय वताइये।)॥ ६ ॥

भीष्म उवाच

अञ्च ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। वसिष्ठस्य च संवादं करालजनकस्य च ॥ ७ ॥

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! इस विषयमें करान नामक जनक और विषष्ठका जो धंवाद हुआ था। वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें बतलाऊँगा ॥ ७ ॥

वसिष्ठं श्रेष्टमासीनमृषीणां भास्करशुतिम्। पप्रच्छ जनको राजा झानं नैःश्रेयसं परम्॥ ८॥ एक समयकी वात है। ऋषियोंमें सूर्यके समान तेन्न्वी

भुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान ये । वहाँ राजा जनकने पहुँचकर उनसे परम कल्याणनारी शनके विषयमें पूछा ॥ ८ ॥

परमध्यातमकुरालमध्यात्मगतिनिश्चयम् कृताखिलः 🛭 🔧 🗈 मैत्रावरुणिमासीनमभिवाद्य खक्षरं प्रश्नितं वाक्यं मधुरं चाप्यनुत्वणम्। पप्रच्छिपिवरं राजा करालजनकः पुरा॥१०॥ 11. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

`

# महाभारत 🚃



महर्पि वशिष्टका राजा करालजनकको उपदेश

मित्रावरणके पुत्र वसिष्ठजी अध्यास्मविषयक प्रवचनमे अस्यन्त कुश्रठ थे और उन्हें अध्यास्मज्ञानका निश्चय हो गया था। वे एक आस्त्रपत विराजमान थे। पूर्वकाळमें कराळ नामक राजा जनकने उन मुनिवरके पाछ जा हाय जोड़कर प्रणाम किया और मुन्दर अक्षरिष्ठ कुक विनयपूर्ण तथा कुकर्करित मधुर वाणीमें हर प्रकार पूछा—॥ ९-१०॥ भगवञ्ज्योतुमिच्छामि परं ब्रह्म स्नातनम्। यसाञ्च पुनराज्ञिसम्बद्धासम्भुवनित मनीषिणः॥ ११॥

'भगवन् ! नहींसे मनीधी पुरुष पुनः इस समरमें छोटकर नहीं आते हैं। उस सनातन परज्ञहाके स्वरूपका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं ॥ ११॥

यच तत् क्षरिमत्युक्तं यत्रेत् क्षरते जगत्। यचाक्षरिमिति प्रोक्तं शिवं क्षेम्यमनामयम् ॥ १२ ॥

व्यया निवेक्षर कहा गया है। उसे भी जानना चाहता हूँ। निवमें इस नगत्का क्षरण ( खय ) होता है और निवे अक्षर कहा गया है। उसे निर्वेक्षर कल्याणमय शिवस्वरूप अधिष्ठानका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ? ॥ १२॥

वसिष्ठ उवाच

ह्मयतां पृथिवीपाछ क्षरतीदं यथा जगत्। यत्र क्षरति पूर्वेण यावत्काळेन वाष्यथ॥१३॥

विसप्रजीने कहा - भूपाल | जिस प्रकार हस बगत्-फा सप (परिवर्तन ) होता है। उसको तथा जो किसी भी कालमें धरित (नष्ट) नहीं होता। उस अक्षरको भी बता रहा हूँ। होनो ॥ १३॥

युगं द्वादशसाहकं करपं विद्धि चतुर्युगम्। दशकरपशतावृत्तमहस्तद् ब्राह्मसुच्यते ॥११

देनवाओं ने बारह हजार वर्षों का एक चत्र चुँग होता है। हसीको कहर अर्थात् महायुग तमहो। ऐसे एक हजार महा-युगोंका ब्रह्माओं का एक दिन नताया जाता है।। १४॥ एजिस्चैतावती राजन् यस्थान्ते प्रतिवृद्धक्ते। सज्जल्मनन्तकर्माणं महान्तं भूतमप्रजम् ॥१५॥ सूर्तिमन्तमसूर्तोत्मा विदयं शम्मुः व्ययम्युवः। अणिमा अधिमा प्राप्तिरोद्यानं ज्योतिरस्ययम् ॥१६॥ सर्वतःपाणिपादं तत् सर्वतोऽश्विरिरोसुस्वम्। सर्वतःथुतिमङ्कोके सर्वमानुत्य विद्यति॥१७॥

राजत्। उनकी राजि भी इतनी ही वही होती है। जिसके अनतों में जागते हैं। अनन्तकर्मा ब्रह्माजी स्वके अग्रज और महान् भूत हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वकं अग्रज और महान् भूत हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वकंप है। जो अणिमा, अपिमा और माति आदि विद्विश्वींकर शासन करनेवाल हैं, वे कल्याणस्कर्म निराकार परिमेश्च शिंउन क्रितीमात् ब्रह्माकी सहि करते हैं। परमात्मा ब्योति-स्वस्य समुद्र और अधिनाशी हैं। उनके हाया पैरं नेत्र, मस्तक और सुस्त सब अरेर हैं। कान श्री सब और हैं। वे

स्वारमे व्यक्षे व्यात करके खित हैं ॥ १५-१७॥ हिरण्यमर्भो भगवानेष बुद्धिरित स्मृतः। महानिति च योगेषु विरिक्षिरित चाप्यजः॥ १८॥

परमेश्वरखे उत्पन्त जो सबके अग्रज मगवान् हिरण्यगर्म हैं, ये ही श्रुद्धि कहे गये हैं। योगशास्त्रमें ये ही महान् कहे गये हैं। इन्होंको विरिक्षि तथा अज भी कहते हैं॥ १८॥

वांख्ये च पठ्यते शास्त्रे नामभिनंदुधात्मकः। विचित्रक्ष्णे विश्वात्मा एकाक्षर इति स्मृतः ॥ १९ ॥ वृतं नैकात्मकं येन कृतं त्रैठोक्यमात्मना। तथैव यहुक्पत्वाद् विश्वकृप इति स्मृतः ॥ २० ॥

अनेक नाम और रूपोंचे युक्त इन हिरण्यम् म इक्षाका साख्यसाइमें मी वर्णन आता है। ये विचित्र रूपधारी, विश्वासम और एकाक्षर कहे गये हैं। इस अनेक रूपोवाळी विळोकीकी रचना उन्होंने ही की है और स्वय ही इसे व्याप्त कर रक्षा है। इस प्रकार बहुठ-से रूप धारण करनेके कारण वे विश्वरूप माने गये हैं॥ १९-२०॥ एष वे विक्रियापसः सुजत्यातमानमातमा।

युष व विक्रियापमा स्रुतत्यात्मानमात्मना । अहङ्कारं भहातेजाः प्रजापतिमहंकृतम् ॥ २१ ॥ ये महातेज्ञाती भगवान विराधिमार्ग विकासने स्वरूप

ये महावेजस्ती भगवान् हिरण्यमर्भ विकारको प्राप्त हो स्वय ही अहकारकी और उत्तके अभिमानी प्रजापित विराट्की स्टिंह करते हैं !! २१ !!

अव्यक्ताद् व्यक्तमावन्नं विद्यासर्गे घदन्ति तम् । महान्तं चाष्यहङ्कारमविद्यासर्गमेव च ॥ २२ ॥

इनमें निराकारले साकार रूपमें मकट होनेवाली मूल मक्तिको तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत्तत्व एव अहंकार-को अविद्यासर्ग कहते हैं ॥ २२ ॥

अविधिश्च विधिश्चेव समुत्यत्तौ तथैकतः। विद्याविद्यति विख्याते श्रुतिशास्त्रार्थिवन्तकः॥ २३॥

अविषि (शन) और विषि (कर्म) की उत्पत्ति भी उस परमात्माने ही हुई है। श्रुति तथा बास्त्रके अर्थका विचार करनेवाले विद्यानेने उन्हे विद्या और अविधा वतलाया है॥ भूतकार्यमहङ्काराम् स्त्रीयं विद्धि पार्थिव। अहङ्कारेषु सर्वेषु चतुर्थ विद्धि बैक्टतम्॥ २४॥

पृथ्वीनाय । बहकारसे जो सहम भूतींकी सृष्टि होती है। उसे वीवरा वर्ग समझो । वास्त्वका राजव और तामस भेदसे वीन प्रकारके बहकारींते जो चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है। उसे बैक्कन्यनं समझो ॥ २४॥ वायुज्योंतिरथाकाशमापोऽथ पृथिवी तथा।

शब्दः स्पर्शेष्ठ रूपं च रस्रो गन्धस्तर्थेव च ॥ २५ ॥

आकाश, बायुः तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच महा-सूत तथा शब्दः सर्वोः रूपः रस और गन्ध—ये पाँच विषय वैक्कत-सर्वेद अन्तर्वात हैं ॥ २५ ॥

युगपदुत्पन्तं दशवर्गमसंशयम्।

पञ्चमं थिखि राजेन्द्र भौतिकं सर्गमर्थवत् ॥ २६ ॥ इन दर्लोकी उत्पत्ति एक ही साथ होती है, इसमें सग्रय

नहीं है । राजेन्द्र ! पाँचवाँ भौतिक सर्प समझो । जो प्राणियाँ-के ियं विशेष प्रयोजनीय होनेक कारण सर्थक है ॥ २६ ॥

श्रोत्रं त्वक् चक्षुवी जिह्ना झाणमेवच पञ्चमम्। वाक् च हस्तौ च पादौ च पायुर्गेढ्रं तथैव च ॥२७॥ वुद्धीन्द्रयाणि चैतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च। सम्मतानीह युगपन्मनसा सह पार्थिव॥२८॥

इस मौतिक सर्गके अन्तर्गत ऑस, कान, नाक, स्वचा और जिह्ना—ये पॉच शानेन्द्रियों तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिङ्का—ये पॉच कर्मेन्द्रियों हैं। पृथ्वीनाथ ! मनसहित इन सबकी उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है।। २७-२८।। एका तस्वचतुर्विशा सर्वोद्धतिपु वर्तते। यां शात्वा नाभिशोचन्ति आह्मणास्तरवदर्शिनः॥ २९॥

ये चीबीस तस्व सम्पूर्ण प्राणियोंके घरीरोंमें मौगूद रहते हैं । तस्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूपको जानकर कमी शोक नहीं करते हैं ॥ २९॥

बाक नक करत व ॥ र । ॥

यत्त् देहं समाख्यातं बैठोक्ये सर्वदेहिष्ठु ।

वेदितव्यं नरश्रेष्ठ सदेवनरदान्वे ॥ ३० ॥
सयक्षम्त्वगन्धर्वे सक्तिस्तमहोरो ।
सवारणपिशाचे ये सदेवविनिशाचरे ॥ ३१ ॥
सदंशकीटमशके सप्तिकृमिमूषिके ।
शुनि श्वपाके चैणेये सचाण्डाठे सपुरकसे ॥ ३२ ॥
इस्त्यश्वसरशार्द्छे सवृक्षे गवि चैव ह ।
यश्च मृतिंमयं किचित्त सर्ववैतिश्वर्यनम् ॥ ३३ ॥

नरश्रेष्ठ । तीनों लोकोंने जितने देहपारी हैं, उन सबमें इन्हीं तत्वोंके समुदायको देह समझना चाहिये। देवताः मनुष्य, दानवः, यद्यः, गृतः, गृन्धवं किलरः, महास्पं, चारणः, पिश्वाचः, देवविं, निश्चाचरः, दश ( डंक मारनेवाली मम्बती )ः कीटः, मच्छरः, दुर्गन्धित कीहे, चूहे, कुत्तेः चाण्डालः हिरनः अपाक ( कुत्ताका मास खानेवाला )ः पुल्कस ( क्लेच्छ )ः हायीः, घोहे, गांधे। विंहः, इस और गौ आदिक रूपमें जो कुछ मूर्तिमान् पदार्थ है। सर्वत्र इन्हीं तत्वोंका दर्शन होता है।। ३०-३३॥

जले भुवि तथाऽऽकारो नान्यजेति विनिष्ययः। स्थानं देहवतामासीदित्येवमनुशुश्रुम्॥ ३४॥

पृथ्वीः जल और आकाशमे ही देहपारियोंका निवास है। और कहीं नहीं; यह विद्वानींका निश्चय है। ऐसा मैंने सुन रस्खा है।। ३४॥

कृतस्त्रमेतावतस्तात क्षरते व्यक्तसंशितम् । अहम्यहित भूतात्मा ततः क्षर इति स्मृतः ॥ ३५ ॥ इ तात ! यह समूर्ण पाञ्चमौतिक जगत् व्यक्त कहळाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है। इसलिये इसको सर कहते हैं ॥ ३५ ॥

पतदक्षरमित्युक्तं क्षरतीदं यथा जगत्। जगन्मोहात्मकं प्राहुरव्यकाद् व्यकसंश्रकम्॥३६॥

इसरे मिन्न जो तस्व है। उसे आश्रद कहा गया है। इस प्रकार उस अध्यक अक्षरसे उसक हुआ यह स्पत्तरुक्त बोहात्मक जगत् श्वरित होनेके कारण हर नाम धारण करता है॥ ३६॥

महांश्रीवाग्रजो नित्यमेतत् क्षरनिदर्शनम्। कथितं ते महाराज यन्मां त्वं परिपच्छति॥ ३०॥

धर-तावांमे धरवे पहले महत्तावकी ही छृष्टि हुई है। यह बात चदा घ्यानमें रखनेयोग्य है। यही क्षरका परिचर है। महाराज ! तुमने जो मुक्षचे पूछा था। उडके अनुकार पह मैंने तुम्हारे समक्ष क्षर-अक्षरके विषयका वर्णन किया है॥ पञ्चिद्यातिम्मो विष्णुनिस्तरचस्त्रस्वसंक्षितः। सस्त्वसंग्रयणादेतता तस्त्वमाहुमैनीपिणः॥ १८॥

इन चीबीव तच्चोंचे परे हो भगवान् विष्णु ( संद्रग्रापी परमात्मा ) हैं, उन्हें पचीलवाँ तत्व कहा गया है। तच्चोंको आश्रम देनेके कारण ही मनीपी पुरुप उन्हें तत्त्व कहि हैं।

यन्मरयमस्त्रम् व्यक्तं तत्तनमूर्यधितिष्ठति । चतुर्विदातिमोऽव्यक्तो ह्यमूर्तः पश्चविदानः ॥ ३९ ॥

महत्तस्य आदि ध्यक्त पदार्थ जिन मरणगील ( नश्द ) पदार्थोकी दृष्टि करते हैं। वे किसी-न-किसी आकार या मूर्तिका आश्रय लेकर स्थित होते हैं। गणना करनेगर चीत्रीसर्वो तत्रन है अध्यक्त प्रकृति और पचीसर्वो है निराकार परमात्मा ॥३९॥ स्त्र एच हृदि सर्वोस्त मृतिंप्चातिष्ठतेऽऽरमवान्।

केवलश्चेतनो नित्यः सर्वमूर्तिरमूर्तिमान् ॥ ४०॥ जो अद्वितीयः चेवनः नित्यः वर्वस्वरूपः निराजार एव

स्वके आत्मा है, वे परम पुरुप परमात्मा ही समझ शरीरीके हृदय्यदेशमें निवास करते हैं ॥ ४० ॥

सर्गेत्रलयधर्मिण्या असर्गेत्रलयात्मकः । गोचरे वर्तते नित्यं निर्मुणं गुणसंक्षितम्॥४१ यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृतिके ही धर्म हैं। पुरुष तो

यद्याप स्टाष्ट आर प्रलंभ प्रकारत है। उत्तर रहित है तथापि उद्य प्रकृतिके स्वतंत्रय पुरुष भी उस स्टिट और प्रक्षारक प्रकृतिके स्वतंत्रय पुरुष भी उस स्टिट और प्रक्षारक प्रकृतिके स्वतंत्रय पुरुष भी इन्द्रियोंका विषय न होनेवर भी इन्द्रियोंक्य हो जाता है तथा निर्मुण होनेवर भी गुणवान्सा जात पहता है। स्वसंप्रकृति महानात्मा सर्गप्रस्थकोविदः। प्रकृतिमानभिमन्यत्यवृद्धिमान्॥ ४२ है

विक्रुवीणः प्रकृतिमानाभमन्यत्युः प्रभार महि और प्रक्षिके तत्वरो जाननेवारा स् महान् आत्मा अविकारी होकर भी प्रकृतिके संसर्गि पुत्र हो विकारवान् सा हो जाता है एवं प्राकृत-दुद्धि रहित होटेनर भी शरीरिम आत्माभिमान कर देता है ॥ ४२ ॥

s

4

तमःसत्त्वरजोयुकस्तासु ताबिह योतिपु। प्रतिवृद्धित्वादयुद्धजनसेवनात् ॥ ४३ ॥ तियते प्रकृतिके ससर्गंवरा ही वह सत्त्वगुण,रजोगुण और तमोगुणसे युक्त हो जाता है तथा अज्ञानी मनुष्योंका सङ्ग करनेसे उन्हीं-की भॉति अपनेको शरीरसा समझनेके कारण वह उन-उन साल्विकः राजसः तामस योनियोमं जन्म ग्रहण करता है ॥ सहवासविनाशित्वान्नान्योऽहमिति मन्यते । चोऽहं सोऽहमिति ह्युक्त्वा गुणानेवानुवर्तते ॥ ४४ ॥

प्रकृतिके सहवासरे अपने खरूपका बोध छत हो जानेके कारण पुरुष यह समझने लगता है कि मैं श्रारीरसे मिन्न नहीं हूं। भी यह हूं, वह हूं, असुकका पुत्र हूं, असुक जातिका हैं, इस प्रकार कहता हुआ वह सास्विक आदि गुणोंका ही अनसरण करता है ॥ ४४ ॥

तमसा तामसान् भावान् विविधान् प्रतिपद्यते । रजसा राजसांश्चेव सास्विकान् सत्त्वसंश्रयात्॥ ४५॥

वह तमोगुणते मोह आदि नाना प्रकारके तामस भावीं-को, रजोगुणसे प्रवृत्ति आदि राजस भावोंको तथा सस्वगुणका काश्रय केकर प्रकाश आदि सारियक भावोंको प्राप्त होता है ॥ श्रक्कोहितकृष्णानि क्रपाण्येतानि श्रीणि तु । सर्वाण्येतानि रूपाणि यानीह प्राकृतानि वै ॥ ४६॥

सत्तराणः रजोगण और तमोग्रणसे क्रमशः घुक्छः, रक्त और कुम्य-ये तीन वर्ण प्रकट होते हैं। प्रकृतिने जो-जो रूप प्रकट हुए हैं। वे सब इन्हीं तीनों वर्णीके अन्तर्गत हैं 11 वामसा निरयं यान्ति राजसा मानुषानथ । सारिवका देवळोकाय गच्छन्ति सुखभागिनः ॥ ४७ ॥

तसोगुणी प्राणी नरकमें पडते हैं, राजस स्वभावके जीव सन्ध्यलोक्में जाते हैं तथा सखके भागी साचिक पुरुष देव-छोकको प्रस्थान करते हैं ॥ ४७ ॥

तिष्क्रैवस्येन पापेन तिर्यग्योनिमवाप्त्रयात। पुण्यपापेन मानुष्यं पुण्येनैकेन देवताः॥ ४८॥ आयन्त देवल पापकमोंके पलस्तरूप जीव पशु पश्ची आदि तिर्थग्योनिको प्राप्त होता है। प्रण्य और पाप दोनोंके सम्मिश्रणसे मनुष्यलोक मिलता है तथा बेवल पुण्यसे प्राणी

देवयोनिको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ क्षरमाहुर्मनीपिणः । एवमध्यक्तविपयं पञ्चविद्यतिमो योऽयं हानादेव प्रवर्तते॥ ४९॥

इत प्रकार शानी पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए पदार्थीकी धर कहते हैं। उपर्युक्त चौबीस तत्त्वोंसे भिन्न जो पचीसयाँ तरव---परमयुरुप परमातमा यताया गया है। वही अक्षर है। उसकी प्राप्ति जानते ही होती है ॥ ४९ ॥

इति भौमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकराळ्यनकसंवादे ह्रचिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३०२॥ इस प्रकार श्रीमहामारस शान्तिपर्वके अन्तर्गत माक्षवर्मपर्वमे विषय और कराकजनकका समाद विषयक तीन सी दोनों अध्याय परा हुआ ॥२०२॥

### **ज्यधिकत्रिशततमोऽ**च्यायः

मकृति-संसर्गके कारण जीवका अपनेको नाना प्रकारके कर्मोंका कर्ता और भोक्ता मानना एवं नाना योनियोंमें वारंवार जन्म ग्रहण करना

वसिष्ठ उवाच

**प्**वमप्रतिवुद्धत्वाद्बुद्धमञ्जवर्तते देहाद् देहसहसाणि तथा समभिपद्यते ॥ १ ॥ विष्णिती कहते हैं-राजन् । इस प्रकार जीव वीध-दीन होनेके कारण अजानका ही अनुमरण करता है। इसीलिये उसे एक शरीरवे सहस्रों शरीरोमें भ्रमण करना पड़ता है ॥१॥ तिर्यंग्योनिसहस्रेषु कदाचिद् देवताखिप । उपपद्यति संयोगाद् गुणैः सह गुणझयात् ॥ २ ॥

। यह गुणीके साथ सम्बन्ध होनेसे सन्हों गुणीकी सामर्थ्स कभी सहस्रों बार तिर्यग्योनियोंमें और कभी देसताओंमें जन्म छेता है ॥ २ ॥

मासुपत्वाद् दिवं याति दिवो मानुष्यमेव च । मानुष्यान्निरयस्थानमानन्त्यं प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ . कमी मानव-योनिसे स्वर्गछोकमें बाता है और कमी स्वर्गसे

मनुष्यलोक्में लौट आता है । मनुष्यलोक्त कमी-कमी सनन्त A कोंमें भी पड़ता है || ३ ||

कोशकारो यथाऽऽत्मानं कीटः समवरुन्धति। स्त्रतन्तुगुणैनित्यं तथायमगुणो ज्ञिणेः ॥ ८ ॥.

जैसे रेशमका कीड़ा अपने ही उत्पन्न किये हुए तन्तुओंसे अपनेको छव ओरछे बॉघ लेता है। उसी प्रकार यह निर्मुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणींसे वैंच जाता है ॥ ४ ॥

इन्डमेति च निर्द्रन्दस्तासु तासिह योनियु। शीर्वरोगेऽक्षिरोगे च दन्तश्ले गलग्रहे॥ ५॥

वह स्वय सुख-दुःख आदि इन्होंने रहित होनेपर भी मिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म धारण करके सुख-दु:खको भोगता है। उसे कमी सिरमें दर्द होता, कमी ऑख दुखती, कमी दॉवर्ने व्यथा होती और कभी गलेमें वेचा निकल आता है ॥ जलोदरे तुपारीमे ज्वरमण्डे विष्वचके।

श्विबक्छेऽब्रिद्ग्धे च सिष्मापसारपोरपि॥ ६॥ इसी प्रकार वह जलोदरः त्वारोगः ज्वरः गलगण्डः ( गळस्या ), विधृचिका ( हैजा ), सफेद कोढ़: अग्निदाह: सिध्मी (सफेद दाग या सेहॅबा), अपस्मार (भूगी) आदि रोगोंका शिकार होता रहता है ॥ ६ ॥ यानि चान्यानि द्वनद्वानि प्राकृतानि शरीरिप् । उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषोऽप्यभिमन्यते ॥ ७ ॥

इनके सिवा और भी जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य विचित्र रोग या दुन्द्र देइधारियोंमें उत्पन्न होते हैं। उन धन्ने यह अपनेको आकान्त मानता है ॥ ७ ॥

तिर्यग्योनिसहस्रेष्ठ कदाचिद् देवताखिप। स्रभिमन्यत्यभीमानात् तथैव सकृतान्यपि॥८॥

कमी अपनेको सहसी तिर्यग्योनियोंका जीव समझता है और कभी देवत्वका अभिमान घारण करता है तथा इसी अभिमानके कारण उन-उन शरीरोंद्वारा किये हुए कर्मीका फल भी भोगता है ॥ ८॥

श्रक्तवासाश्च दुर्वासाः शायी नित्यमधस्तथा। मण्डकशायी च तथा वीरासनगतस्तथा॥ ९॥ चीरधारणमाकाशे शयनं स्थानमेव च। इष्टकाप्रस्तरे चैव कण्टकप्रस्तरे तथा ॥ १०॥ भसापस्तरशायी च भूमिशय्या तलेषु च। घीरस्थानास्वपद्धे च शयनं फलकेष च॥११॥ विविधास च शय्यास फलगृद्धशान्वितस्तथा। श्रीमकृष्णाजिनानि च ॥ १२॥

**मञ्जमेखलनग्रत्वं** फ़रूकी आशांसे बँघा हुआ मनुष्य कभी नये-धुळे संपेद वस्त्र पहनता है और कभी फरे-पुराने मैले वस्त्र बारण करता है, कभी प्रथ्वीपर सोता है, कभी सेंडकके समान हाय-पैर विकोडकर शयन करता है। कभी धीरासनसे बैठता है और कभी खुळे आकाशके नीचे । कभी चीर और वल्कल पहनता है। कभी हैंट और पत्थरपर सोता-बैठता है तो कभी कॉटोंके विछीनीपर । कभी राख विछाकर सोता है। कभी भूमिपर ही लेट जाता है, कमी किसी पेहके नीचे पड़ा रहता है। कमी युद्धभूमिमें। कभी पानी और कीचड़में। कभी चौकियोंपर तथा कभी नाना प्रकारकी शय्यार्थीपर सोता है। कभी मूँजकी मेखला वॉधे कीपीन धारण करता है। कमी नग-घडंग चमता है। कभी रेशमी बल और कभी काला मृगचर्म पहनता है॥ व्याञ्चर्मपरिच्छदः । शाणीवाळपरीधानो पट्टवासास्तथैव च ॥ १३॥

सिंहचर्मपरीधानः कभी सन या जनके बने वस्त्र धारण करता है। कभी ब्यान या सिंहके चमड़ोंसे अपने अङ्गोंको देंक छेता है। कमी रेशमी पीताम्बर पहनता है ॥ १३ ॥ कण्टकवस्त्रधृक् । तथा

फलकंपरिधानश्च चीरवासास्तथैव च ॥ १४॥ कीरकावसनश्चैव

कमी फलकवल ( मोजनवर्ग छाल ), कमी माधार वस्र और कमी कण्टकवस्र घारण करता है। कभी कीटी। निकले हुए रेशमके मुलायम करा पहनता है तो कभी नियंद पहनकर रहता है ॥ १४॥

वस्त्राणि चान्यानि वहुन्यभिमन्यत्यवृद्धिमान् । भोजनानि विविज्ञाणि रत्नानि विविधानि च ॥ १५॥ वह अज्ञानी जीव इनके अतिरिक्त भी नाना प्रशास्त्रे

वस्त्र पहनताः विचित्र-विचित्र भोजनोंके स्वाद रेता और मॉति-मॉतिके रत्न धारण करता है ॥ १५ ॥ पकरात्रान्तराशित्वमेककालिकभोजनम्। चतुर्योष्टमकालध्य पष्टकालिक एव च ॥ १६॥

कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है। कभी दिन-रातमे एक बार अन ग्रहण करता है और कभी दिनके चौथे, छठे या आठवें पहरमें भोजन करता है ॥ १६ ॥ षडरात्रभोजनश्चैव तथैवाष्टाहभोजनः।

द्वादशाहिकभोजनः ॥ १७॥ सप्तराजदशाहारो कभी छः रात बिताकर खाता है और कभी सातः आठः

दस अथवा वारह दिनोंके बाद अन्न ग्रहण करता है ॥ १७॥ मासोपवासी मुलाशी फलाहारस्तथैव च। वायुभक्षोऽस्वपिण्याकद्विगोमयभोजनः

कभी लगातार एक मासतक उपवास करता है। कभी फल खाकर रहता है और कभी कन्द-मूलके भोजनते निर्वाह करता है। कभी पानी हवा पीकर रह जाता है। कभी तिलकी खली। कभी दही और कभी गोवर खाकर ही रहता है॥१८॥ गोमुत्रभोजनश्चैव शाकपृष्णद एव च

दीवालभोजनश्चेव तथाऽऽचामेन वर्तयन्॥१९॥ कभी वह गोम्बका भोजन करनेवाटा बनता है। कभी वह साय- फूल या सेवार खाता है तथा कभी जलना आच-

मन मात्र करके जीवन-निर्वाह करता है ॥ १९ ॥ शीर्णपर्णेश्च प्रकीर्णफलभोजनः। वर्तयन विविधानि च कुच्छ्राणि सेवते सिद्धिकाङ्ग्या ॥ २० ॥ कभी सुखे पत्ते और पेड़से गिरे हुए फलाँको ही साकर

रह जाता है। इस प्रकार सिद्धि पानेकी अभिलापाने वह नाना प्रकारके कठीर नियमींका सेवन करता है।। २०॥ चान्द्रायणानि विधिवहिङ्गानि विविधानि च ।

चातुराध्रस्यपन्थानमाध्रयत्यपथानपि कभी विधिपूर्वक चान्द्रायणअतका अनुष्टान करता और अनेक प्रकारके चार्मिक चिद्व घारण करता है । कभी चन आश्रमीके मार्गपर चलता और कमी विपरीत पमका भी

आश्रय लेता है ॥ २१ ॥ उपाश्रमानप्यपरान् पापण्डान् विविधानपि । विविकाश्च शिलाञ्छायासाथा प्रस्तवणानि च ॥ २२ ॥ कभी नाना प्रकारके उपाधमी तथा माँति माँजे

किसी-किसी टीकाकारने प्सिच्मा' का अर्थ प्खाँची'और म्हमा भी किया है । एरंदु कोप-प्रसिद्ध अर्थ प्सकेद दाग था सेहॅगां ही है।

पावण्डोंको अपनाता है। कभी एकान्तमें शिखाखण्डोंकी छायामें बैठता और कभी झरनोंके समीप निवास करता है॥ २१॥ पुळिनानि विविक्तानि विविक्तानि चनानि च। देवस्थानानि पुण्यानि विविक्तानि सर्रास्ति च॥२३॥ कभी नदियोंके एकान्त सर्टोमें, कभी निर्जन वर्नोमें, कभी

कमा नादयाक एकान्त तटाम, कमा ानजन वनाम, कमा पवित्र देवमन्दिरोमें तथा कभी एकान्त सरोवरोंके आसपास रहता है ॥ २३ ॥

विविकाश्चापि शैंठानां गुद्दा गृद्दानिभोपमाः । 'विविकानि च जप्पानि व्रतानि विविधानि च ॥ २४ ॥ नियमान् विविधांश्चापि विविधानि तपांसि च ॥ यशांश्च विविधांकारान् विधीश्च विविधांस्तथा ॥ २५ ॥

कभी पर्वतीकी एकान्त गुफाओंमें, जो एइके समान ही होती हैं। निवास करता है । उन खानोंमें नाना प्रकारके गोपनीय जपः वतः, नियमः तपः यह तथा अन्य मॉति-मॉति-के कमोंका अनुहान करता है ॥ २४-२५ ॥ विशक्पथां द्विजं क्षत्रं वैद्यन्त्रद्वांस्तर्थेव च । दानं च विविधाकारं दीनान्धक्रपणादिष्ठ ॥ २६॥

वह कमी ब्यापार करता। कमी ब्राह्मण और छात्रेशों के कर्तव्यका पालन करता तथा कमी वैश्वों और छात्रें के कर्मों का आश्रय छेता । दीन-दुर्जी और अन्वोंको नाना प्रकारके दान देता है।। एव ॥

अभिमन्यत्यसम्बोधात् तथैव त्रिविधान् गुणान् । सत्त्वं रजस्तमश्चैव धर्मार्थौ काम एव स ॥ २७ ॥

अज्ञानवरा बह अपनेमें सन्तः रतः तम-इन त्रिविष गुणों और धर्मः अधं एव कामका अभिमान कर हेवा है ॥ मकृत्याऽऽभानमेवातमा एवं प्रविभजन्युत । स्वधाकारवयद्कारी स्वाहाकारनमस्क्रियाः ॥ २८॥

इत प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने ही तक्त्यके अनेक विभाग करता है। वह कभी स्वाहा, कभी स्वचा, कभी वषट्कार और कभी नमस्कारमें प्रकृत होता है।। २८॥ याजनाच्यापनं वानं तथैवाहुः प्रतिमहम्। यजनाष्य्रयने चैव यक्षान्यद्विप किंचन॥ २९॥

कभी यह करता और कराता, कभी वेद पढता और पढाता तथा कभी दान करता और प्रतिग्रह छेता है। इसी प्रकार वह दूसरे-दूसरे कार्य भी किया करता है॥ २९॥ जनमन्द्रस्युविवादे च तथा विश्वसनेऽपि च। शुभाशुभमयं सर्वभेतदाहुः क्रियापथम्॥ ३०॥

कमी जन्म जेता, कभी मरता तथा कभी विवाद और रामाममें प्रश्त रहता है। विद्यान् पुरुषोंका कहना है कि यह सब ग्रामाश्चाम कमीमागें है॥ २०॥ प्रकृतिः कुरुते देवी भवं प्रत्ययमेत्र च। विवासन्ते गुणानेतानश्चरियकोऽवितिष्ठते॥ ३१॥ रहिमजालमिवादित्यस्तत् तत्काले नियच्छति। प्रकृतिदेवी ही जयत्की सृष्टि और प्रख्य करती है। वैते सूर्य प्रतिदेन प्रातःकाल अपनी किरणोंको सब और पैळावा और साथकालमें अपने किरण-जालको समेट लेता है। वैते ही आदिपुक्य ब्रह्मा अपने दिन—करपके आरम्पर्मे वीनों गुणोंका विस्तार करता और अन्तमें सबको समेटकर अकेला ही रह जाता है।। ११ई।।

पवमेषोऽसकृतपूर्वं क्रीडार्धमभिमन्यते ॥ ३२ ॥ आत्मरूपगुणानेतान् विविधान् हृदयप्रियान् ।

इस प्रकार प्रकृतिते समुक्त हुआ पुरुप तत्त्वजान होनेसे पहले मनको प्रिम लगनेवाले नाना प्रकारके अपने व्यापारीको क्षीडाके लिये चार वार करता और उन्हें अपना कर्तव्य मानता है ॥ २२५ ॥

प्वमेतां विकुर्वाणः सर्गप्रत्यधर्मिणीम् ॥ ३३ ॥ कियां कियापथे रक्तस्त्रिगुणां त्रिगुणाधिपः । कियां कियापथोपेतस्तथा तदिति मन्यते ॥ ३४ ॥

स्रष्टि और प्रख्य जिसके धर्म हैं, उस त्रिगुणसर्थी मझतिको विकृत करके तीनों गुणीका स्वामी आला कर्ममार्गर्मे अनुरक्त और प्रश्चत हो उस प्रकृतिके द्वारा होनेवाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्यको अपना मान लेता है।। ३१-३४॥ प्रकृत्या सर्वमेवेद् जगदन्धीकृतं विभो।

रजसा तमसा चैव व्यापं सर्वमनेकथा ॥ ३५ ॥
प्रमो । महातेने इत सम्पूर्ण जगतको अन्या बना
रखा है। उसीके स्योगते समस्य पदार्थ अनेक प्रकारते
रजोगुण और तमोगुणते व्याप्त हो रहे हैं ॥ ३५ ॥
यर्व इन्द्रान्यथैतानि समावर्तन्ति नित्यराः ।
ममैवैतानि जायन्ते धावन्ते तानि मामिति ॥ ३६ ॥
निस्तर्तव्यान्यथैतानि सर्याणीति नराधिप ।
मन्यतेऽयं द्यायुद्धस्वात् तथैव खुकतान्यपि ॥ ३७ ॥
भोकच्यानि मयैतानि देवलोकगतेन वै ।
हहैव चैनं भोह्यामि ग्रुभाग्रुभफलोद्यम् ॥ ३८ ॥

इस प्रकार प्रकृतिकी प्रेरणासे स्वमानतः युक्त-दुःस्वादि द्वार्मीनी सदा पुनराष्ट्रित होती रहती है। किंतु जीवातमा अकानकछ यह मान बैठता है कि ये खारे ह्वान्य मुक्तपर ही धावा करते हैं और प्रके हमने निस्तार पानेकी चेष्टा करानी वाहिये। (ऐसा मानकर वह दुखी होता है) नरेश्वर | प्रकृतिके सद्धक हुआ पुरुप अज्ञानवदा यह मान ठेता है कि मैं देवलोक्षमें जाकर अपने समस्त पुण्योंके पत्कका उपभोग करूँगा और पूर्वजन्मके किये हुए ग्रामाश्चम कर्मोंका जो फक प्रकट हो रहा है। उसे यहीं भोगूँगा ॥ १६-२८ ॥ सुख्यमेव तु कर्तव्यं सरकृत करवा सुख्यं मम । यावदन्तं स मे सौद्ध्यं जात्यां जात्यां भविष्यंता ॥ १९ ॥

अत्र मुझे सुखने साधनभूत पुण्यका ही अनुष्ठान करना चाहिये। उसका एक बार भी अनुष्ठान कर होनेपर मुझे आजीवन सुख मिलेगा तथा मविष्यमें भी प्रत्येक जन्ममें मुखकी प्राप्ति होती रहेगी ॥ ३९ ॥

भविष्यति च मे दःखं कृतेनेहाप्यनन्तकम्। महद् दुःखं हि मानुष्यं तिरये चापि मज्जनम् ॥ ४०॥

यदि इस जनममें में बुरे कर्म करूँगा तो मुझे यहाँ भी अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । यह मानव-जन्म महान दु:खरे भरा हुआ है। इसके सिवा पापके फलरे नरकरें

भी इवना पहेगा ॥ ४० ॥ निरयाचापि मानुष्यं कालेनैष्याम्यहं पुनः।

मनुष्यत्वाच देवत्वं देवत्वात पौरुषं पुनः ॥ ४१ ॥ नरकसे दीर्घकालके बाद छुटकारा मिलनेपर मैं पुनः

मनुष्यलोकमें जनम लूँगा । मानवयोनिसे पुण्यके फलखरूप देवयोनिमे जाऊँगा और वहाँसे पुण्य-क्षीण होनेपर पुनः

मानव-जरीरमें जन्म ळूँगा ॥ ४१ ॥

पर्यायेणोपगच्छति । मनुष्यत्वाच निरयं य एवं चेक्ति नित्यं वै निरातमाऽऽत्मगुणैर्वृतः ॥ ४२॥ देवमनुष्येषु निरये चोपपद्यते ।

इसी तरह वारी-बारीसे वह जीव मानव-योनिसे नरकर्मे ( और नरक्से मानवयोनिमें ) आता-जाता रहता है। आत्मासे मिनन तथा आत्माके गुण चैतन्य आदिसे युक्त जो इन्द्रियोंका समुदाय शरीरमें ऐसी मावना रखता है कि ध्यह में हुं बढ़ी देवलोक। मनुष्यलोक। नरक तथा तिर्यग्योनि-में जाता है ॥ ४२ई ॥

ममत्वेनावृतो नित्यं तत्रेव परिवर्तते ॥ ४३॥ सर्गैकोढिसहस्राणि मरणान्तासु मूर्तिषु।

स्त्री-पुत्र आदिके प्रति ममतासे विधा हुआ पुरुष उन्हींके संसर्गमे रहकर सहस्र सहस्र कोटि स्टिपर्यन्त नश्वर शरीरोंमे

ही सदा चकर लगाता रहता है ॥ ४३५ ॥ य एवं कुरुते कर्म ग्रुभाशुभफलात्मकम् ॥ ४४॥ स एवं फलमामोति त्रिष्ठ लोकेषु मृतिमान्।

जो इस प्रकार ग्रमाग्रम फल देनेवाला कर्म करता है। वडी तीनों लोकोंमे शरीर घारण करके इन उपर्युक्त

फलोंको पाता है ॥ ४४ई ॥ प्रकृतिः कुरुते कमैं शुभाशुभफलात्मकम्। प्रकृतिश्च तदश्चाति जिल्ल छोकेल कामगा ॥४५॥

वास्तवमें तो प्रकृति ही ग्रुभाग्रुम फल देनेवाले कर्मोंका अनुष्ठान करती है और तीनो छोकोंमें इच्छानुसार विचरण करनेवाली वह प्रकृति ही उन कमोंका फल भोगती है ( किंत पुरुष अज्ञानके कारण कर्ता-भोक्ता वन जाता है ) ॥ ४५॥

तिर्यंग्योनिमन्ष्यत्वं देवलोके तथैव च। त्रीणि स्थानानि चैतानि जानीयात् प्रकृतानि ह ॥४६॥

तिर्वग्योनिः मनुष्ययोनि तथा देवलोकमें देवयोनि ये कर्म-फल-भोगके तीन स्थान हैं। इन सरको प्राकृत समझो॥ अलिहां प्रकृति त्वाहर्लिङ्गेरनुमिमीमहे । तथैव पौरुपं लिङ्गमनमानादि मन्यने॥ ४७॥

सुनिगण प्रकृतिको लिङ्गरहित यताते हैं। रिन् इसलीग विशेष हेत्नोंके द्वारा ही उसका अनुमान कर मस्ते है। इसी प्रकार अनुमानद्वारा ही हमें प्रकार स्वरूपना अर्थात उसके होनेका ज्ञान होता है ॥ ४७ ॥

स लिङ्गान्तरमासाद्य प्राकृतं लिङ्गावणः। वणद्वाराण्यधिष्ठाय कर्मण्यात्मनि मन्यते ॥ ४८॥

पुरुष स्वयं छिद्ररहित होते हुए भी प्रकृतिनिर्मितः चिद्धस्त्ररूप विभिन्न शरीरोंका अवलम्बन करके छिटोंमें स्थित रहनेवाली इन्द्रियोंका अधिष्ठाता यनकर उन साके कर्मीको अपनेमें मान लेता है ॥ ४८ ॥

श्रोत्रादीनि त सर्वाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाण्यथ । वागादीनि प्रवर्तन्ते गुणेप्वह गुणैः सह ॥४९॥

इस जगत्में श्रोत्र आदि पाँच शानेन्द्रियाँ और वाज आदि पाँच कर्मेन्टियाँ अपने-अपने गुणीके साथ गुणमय शरीरोंमें खित हैं ॥ ४९ ॥

अहमेतानि चै सर्च मय्येतानीन्द्रियाणि ह ! निरिन्द्रियो हि मन्येत व्रणवानसि निर्वणः॥ ५०॥

किंत यह जीव बास्तवमें इन्द्रियोंने रहित है तो भी यह मानता है कि मैं ही ये सब कर्म करता हूं और मुझमें ही सर इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार यह छिद्रशून्य होकर मी अपनेको छिद्रयुक्त मानता है ॥ ५० ॥

अळिङ्को - लिङ्गमात्मानमकालः काळमात्मनः । असत्त्वं सत्त्वमात्मानमतत्त्वं तत्त्वमात्मनः ॥ ५१ ॥

वह लिङ्ग ( सूरम ) दारीरले द्दीन होनेपर भी अपने हो उससे युक्त मानता है। कालधर्म ( मृत्यु ) से रहित होकर भी अपनेको कालधर्मी (मरणशील) समझता है। स्पर्ने भिन्न होकर भी अपनेको सन्वरूप मानता है तथा महा-भूतादि सत्त्वसे रहित होकर भी अपने आपको तत्त्व खरूप समझता है ॥ ५१ ॥

अमृत्युर्मृत्युमात्मानमचरश्चरमात्मनः अक्षेत्रः क्षेत्रमात्मानमसर्गः सर्गमात्मनः॥५२॥

वह मृत्युषे सर्वया रहित है तो भी अपने हो मृत्युजन मानता है। अन्तर होनेपर भी अपनेको चलने पिरनेपाल मानता है। क्षेत्रसे भिन्न होनेपर भी अपनेको क्षेत्र मानन है। सृष्टिते उसका कोई सम्बन्ध नहीं होनेपर भी सृष्टिरो अपनी ही समझता है ॥ ५२ ॥

आत्मानमगतिर्गतिमात्मनः। अतपास्तप भवमात्मानमभयो भयमात्मनः॥ ५३ ॥ अभवो क्षरमात्मानमञ्जूद्धिस्त्वभिमन्यते ॥ ५४ । अक्षरः वह कभी तर नहीं करता तो भी अरनेको हरमी

मानता है। कहीं गमन नहीं करता तो भी अपनेको आने-जानेवाला समझता है। संसाररहित होकर भी अपनेको संसारी और निर्मय होकर भी अपनेको भयभीत मानता है। यद्यपि वह अक्षर (अविनाशी) है तो भी अपनेको क्षर (नाशवान्) समझता है तथा बुद्धिले परे होनेपर भी बुद्धिमत्ताका अभिमान रखता है ॥ ५३-५४॥

इति श्रीमहाभारते शास्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि वसिष्ठकराळजनकसंवादे व्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०३ ॥
इस प्रकार श्रीमहामारत शास्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे विषष्ठ और कराळजनकका संवादविषयक

तीन सी तीनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०३ ॥

## चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः प्रकृतिके संसर्गदोषसे जीवका पतन

वसिष्ठ उवाच

प्रमम्पतिबुद्धत्वादबुद्धजनसेवनात् । सर्गकोटिसहस्राणि पतनान्तानि गच्छति॥१॥

वसिष्ठजी कहते हैं—राजत्। इस तरह अजानके कारण अजानी पुरुपीका स्य करनेठे जीवका निरन्तर पतन होता है तथा उसे इजारों-करोड़ बार जन्म छेने पड़ते हैं।। १।।

धामा धामसहस्राणि मरणान्तानि गञ्छति । तिर्यग्योनिमनुस्यत्वे देवलोके तथैव स ॥ २ ॥

वह पशु-पत्ती, सनुष्य तथा देवताओंकी योनियोंमें तथा एक स्थानने चहलों स्थानोंमें बारवार मरकर जाता और बन्म छेता है ॥ २ ॥

चन्द्रमा इव भूतानां पुनस्तव सहस्रशः। स्रीयतेऽप्रतिबुद्धत्वादेवमेष श्रवुद्धिमान्॥३॥

चेते चन्द्रमाका सहस्रों नार ध्यय और सहस्रों नार वृद्धि होती रहती है, उसी प्रकार अज्ञानी जीन भी अञ्चानवद्य ही सहस्रों नार ख्यको प्राप्त होता है (और जन्म नेता है)॥ ३॥ कला पश्चद्यी योनिस्तन्द्राम प्रतिवृध्यते। सिस्यमेतन्द्र विज्ञानीहि सोमं वै पोडर्शी कलाम् ॥ ४॥

राजत् । चन्द्रमाकी पंद्रह कळाओंके समान जीवोंकी पद्रह कळार्य ही उत्पत्तिके स्थान हैं । अञ्चानी जीव उन्होंको अपना आश्रय समझता हैं। पर्द्य उसकी जो सोळहबीं कळा है। उसको द्वम नित्य समझो । वह चन्द्रमाकी अमा नामक सोळहबीं कळाके समान है ॥ ४ ॥

कलायां जायतेऽजस्रं पुनः पुनरबुद्धिमान् । धाम तस्योपयुद्धन्ति भूय पत्नोपजायते ॥ ५ ॥

अज्ञानी जीव सदा वारबार उन्हीं कलाओंमें स्थित हुआ जन्म ग्रहण करता है। वे ही कलाएँ जीवके आश्रय छेने-योग्य हैं, अतः जीवका उन्हींसे पुना-पुनः जन्म होता रहता है॥ ५॥

षोडशी तु कला स्क्ष्मास सोम उपधार्यताम् ।

त जानका नवन न त्वयुज्यते देवैदेंवानुपयुनकि सा॥६॥

असा नामक जो सेव्हर्नो स्हम कला है, वही सोम है स्यांत् जीवकी प्रकृति है। यह तुम निश्चितरूपसे जान ले । देवतालोग अर्थात् अन्तःकरण और इन्द्रियगण जिनको पद्रह कलाओंके नामसे कहा गया, वे उस सोलहर्सी कलाका उपयोग नहीं कर सकते। किंतु वे सोलहर्सी कला अर्थात् उन सबकी कारणभूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है ॥ ६ ॥

पतामक्षपित्वा हि जायते सृपसत्तम । सा ह्यस्य प्रकृतिर्देश तत्क्षयान्मोक्ष उच्यते ॥ ७ ॥

ह्पश्रेष्ठ ! जीव अपने अज्ञानका उस सोळहर्बी कळा-रूप प्रकृतिके सयोगका क्षय नहीं कर पाता, इसळिये वारंबार ज्नम म्रहण करता है। वह ही कळा जीवकी मुकृति अर्थात् उत्पत्तिका कारण देखी गयी है। उसके संयोगका क्षय होनेपर ही मोक्सकी प्राप्ति बतायी जाती है।। ७॥

तदेव पोडशकलं देहमञ्यक्तसंहकम् । ममायमिति मन्वानस्तत्रैय परिवर्तते ॥ ८ ॥

(मूल प्रकृति दस इन्द्रियाँ—एक प्राण और चार प्रकारका अन्तःकरण—इन ) सोल्ड कलाओंसे युक्त जो यह यहसम्बर्धीर है, इसे व्यह मेरा है। ऐसा माननेके कारण अज्ञानी जीव उसीमें भटकता रहता है ॥ ८॥

पञ्चविद्यो महानात्मा तस्यैवाप्रतिवोधनात् । विमलस्य विशुद्धस्य गुद्धाशुद्धतिपेवणात् ॥ ९ ॥ अशुद्ध पय शुद्धातमा ताहग् भवति पार्थिव । अशुद्धसेवनाच्यापि शुद्धोऽप्यसुद्धतां वजेत् ॥ १०॥

पचीववां तत्त्वरूप जो महान् आत्मा है। वह निर्मेल एवं चिश्चद है। उपको न जाननेके कारण तथा छुद अछुद चस्तुओंके तेयनते वह निर्मेल सगरिहत आत्मा भी छुद और अछुद वस्तुओंके तह्य हो जाता है। पृथ्वीनाथ ! अविवेक्ती-के संगते विवेक्त्रील मी अविवेकी हो जाता है॥ ९-१०॥ तथैवाप्रतिचुद्धोऽिष विश्वेयो नृपसत्तम। प्रकृतेस्तिगुणापास्तु सेवनान् त्रिगुणो भवेत्॥ ११॥ न्यश्रेष्ठ ! इसी प्रकार मूर्ख मी विवेकशीलका संग करनेसे विवेकशील हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये !

त्रिगुणाब्मिका प्रकृतिके सम्यन्घसे निर्गुण आत्मा भी त्रिगुणमय सा हो जाता है ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्ष्यमैपर्वेणि वसिष्ठकराळजनकसंवादे चतुरचिकविशाततमोऽध्यायः ॥ ३०४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्ष्यमैपर्वेमै वसिष्ठ और कग्रत्जनकका संवादविषयक तीन सी चारवी असास पूगहुरु॥११ ०४॥

## पश्चाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

श्वर-अश्वर एवं प्रकृति-पुरुषके विषयमें राजा जनकक्षी शक्का और उसका चित्रष्ठजीद्वारा उत्तर

अक्षरक्षरपोरेष द्वयोः सम्बन्ध इच्यते । स्त्रीपुरतोर्वापि भगवन् सम्बन्धस्तद्वद्वयते ॥ १ ॥

राजा जनकाने कहा—भगवन् ! क्षर और अक्षर ( प्रकृति और पुरुष ) दोनोंका यह सम्बन्ध देश ही माना जाता है। जैसा कि नारी और पुरुषका दाम्परम्थन्थ बताया जाता है। १ ॥

ऋते तु पुरुषं नेह स्त्री गर्मे धारयत्युत । ऋते स्त्रियं न पुरुषो रूपं निर्वर्तयेष तथा ॥ २ ॥

इत जनत्मे न तो पुरुषके विना की गर्म धारण कर सकती है और न क्षीके विना कोई पुरुष ही किसी शारीरको उत्पन्न कर सकता है ॥ २ ॥

थन्योन्यस्वाभिसम्बन्धाद्य्योन्यगुणसंश्रयात् । द्वरं निर्वर्तयत्येतदेवं सर्वासु योनिषु॥३॥

दोनोंके पारत्यरिक सम्बन्धते एक द्वरेके गुणीका आश्रय केकर ही किसी सरीरका निर्माण होता है। प्रायं सभी पोनिपॉम ऐसी ही स्थिति है॥ १॥ रत्यर्थमभिस्म्बन्धाद्म्योन्यगुणसंश्रयात् । मृती निर्वर्त्यते क्यंतद् वस्याभि निदर्शनम्॥ ४॥ ये गुणाः पुरुषस्थ एक भात्रगुणास्त्रथा। अस्थि स्नायुश्च भज्जा च जानीमः पिनृतो गुणाः ॥ ५॥ विद्यांसं द्योगितं चेति मानुजान्यपि गुश्चम । प्रस्मेतद् द्विज्ञश्रेष्ठ चेते शास्त्रे च प्रश्वते॥ ६॥ प्रस्मेतद् द्विज्ञश्रेष्ठ चेते शास्त्रे च प्रश्वते॥ ६॥

जब स्त्री ऋहुमती होती है, उस समय रितके लिये पुरुषके साथ उसका सम्पन्य होनेते दोनोंक गुणोका मिश्रण होनेपर हारीरकी उत्पत्ति होती है। हारीरमें पुरुष अपर्याद पिताके जो गुण हैं उन्हें में हहान्तके तौरपर बता रहा हूँ। हही, स्त्रायु और मजा—इन्हें में पिताके प्राप्त हुए गुण समझता हूँ तथा वच्चा, मांस और रक्ष-ये माताके वैदा हुए गुण हैं, ऐसा मैंने सुना है। द्विजलेष्ठ | यही बात वेद और शासमें मी पढ़ी जाती है। ४-६॥ प्रमाणं यत् सबेदोक्त शास्त्रोक यन्च पट्यते।

वेदशास्त्रहरूरं चैव प्रमाणं तत् समातनम् ॥ ७ ॥ वेदोमं जो प्रमाण वताया गया है तथा गास्त्रमं कहे हुए सिस प्रमाणको पढ़ा और सुना चाता है। वह सब दिक है। क्किंग चहाः और उसका चासप्रजीद्वारा उत्तर क्वोंकि वेद और शास्त्र दोनों ही बनातन प्रमाण है॥ ७॥ अन्योन्यगुणसंदोधादन्योन्यगुणसंप्रयात् । एवमेश्राभिसम्बद्धौ नित्यं प्रकृतियुक्षी ॥ ८॥ पह्यामि अगर्वस्तसानमोक्षपर्मों न विद्यते।

भगवन् । इत प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनों हो एक दूसरेके गुणीको आच्छादित करके एक दूसरेके गुणीका आश्रयक छेते हुए स्तृष्टि करते हैं। इस तरह में इन दोनीकी सदा एक दूसरेसे सम्बद्ध देखता हूँ। अता पुरुषके छिये मोक्ष-यर्मकी विद्धि असम्मव जान पड़ती है।। ८२।।।

अथवानन्तरकृतं किचिदेव निदर्शनम्॥ ९॥ तन्ममाचक्ष्य तत्त्वेन प्रत्यक्षो हासि सर्वदा।

अथवा पुरुषके मोक्षका वासात्कार करानेवाला कोई हष्टान्त हो तो आप उने बताइये और मुखे टीकटीक हमसा दीनिये। क्योंकि आपको बदा वर युछ प्रत्यक्ष है॥ १५॥ मोक्षकामा वर्ष चापि काङ्गामो यदनामयम्। अटेडमजरं निस्यमतीव्वियमनीव्यमा ॥ १०॥

में भी भोक्षकी अभिजापा राजता हूँ और उछ परम पदको पाना चाहता हूँ जो निर्विकारः निराकारः अवरः अयरः नित्व और इन्द्रियातीय है तथा विवे प्राप्त पूर्वपत्र। कोई शायक कीरकेगी १०॥

वसिष्ठ उवाच

यदेतदुकं भवता वेदशास्त्रतिदर्शनम्। एवमेतद् यथा वैतन्निगृहाति तथा भवात्॥ ११॥ वस्तिप्रजीने कहा—राज्य । दुमने वेद और शामेंके

हप्तन्त देकर यह वो कुछ कहा है। वह श्रीक है। तुम वैन्य समझते हो। वेनी ही वात है॥ ११॥ धार्यते हि त्वया प्रम्य अभयोजेंदशास्त्रयोः। म च प्रम्यस्य तस्वको यथातत्वं मरेदवर॥१२॥

♣ पुरुष प्रतिक्षी नडताको आध्यादित वर्दे वनने इ एतः नाव्यय केता है तथा प्रतिव पुरुषके आनत्युगरो मान्यादित वर्षे नस्ति चेतान युग्या आध्य केती थे। तत्रवर्ष वर दि प्रशिक्त स्वीयाने पुरुष आनन्द्रो विन्ति से इ दास मार्था है? दे हैं. प्रतिव पुरुषके स्वयते न्यायो जनता है मुनाहर विन्तारी भी करो क्रिने क्यारी हैं।

तरेश्वर । इसमें संदेह नहीं कि वेद-शास्त्रीमें जो छछ लिखा है। वह सब तुम्हें याद है; परंतु धन्यके यथार्थ तत्वका तम्हें ठीक-ठीक शान नहीं है ॥ १२ ॥ को हि चेदे च शास्त्रे च प्रन्थधारणतत्परः।

त च प्रन्थार्थतस्वज्ञस्तस्य तद्धारणं चृथा ॥ १३ ॥ जो वेद और शास्त्रके अन्योंको तो याद रखनेमें

तस्य है, किंत उनके यथार्य तत्त्वको नहीं समझता। उसका वह याद रखना व्यर्थ है ॥ १३ ॥

भारं स वहते तस्य ग्रन्थस्थार्थ न वेक्ति यः। यस्त प्रन्यार्थतत्त्वको नास्य प्रन्यागमो वृथा ॥ १४ ॥

जो प्रन्थके अर्थको नहीं समझताः वह केवल रटकर मानो उन प्रन्योंका बोझ होता है: परत जो प्रन्यके अर्थका तस्य समझता है। उसके छिये उस ग्रन्थका अध्ययन व्यर्थ नहीं है ॥ १४ ॥

प्रन्थसार्थस पृष्टः संस्तादको वक्तमहीति। यथा तत्वाभिगमनादर्थं तस्य स विन्दति ॥ १५॥ पेसा पुरुष पूछनेपर तस्वज्ञानपूर्वक ग्रन्यके अर्थको जैसा

समझता है, वैसा पूसरोंको भी बता सकता है ॥ १५ ॥ मयः संसत्त कथयेद यन्यार्थं स्थूलवृद्धिमान् । स कयं मन्दविज्ञानो प्रन्थं वस्यति निर्णयात् ॥ १६॥

जो स्थूल एवं मन्दवृद्धिये युक्त होनेके कारण विद्वानीं-की समामें बालग्रन्यका अर्थ नहीं बता सकता वह निर्णयपूर्वक उस अन्यका तारपर्य कैसे कह सकता है! ॥ १६॥ निर्णयं चापि छिद्धातमा न तं वस्यति तस्वतः। सोपहासात्मतामेति यसगडचैवात्मवानपि ॥ १७ ॥

जिसका चित्त शास्त्रज्ञानसे शून्य है। वह ग्रन्यके दालर्य-का ठीक-ठीक निर्णय कर ही नहीं सकता। यदि वह कुछ फहता है तो मनस्वी होनेपर भी छोगोंके उपहासका पान बनता है।) १७॥

तसात् त्वं शृणु राजेन्द्र यथैतदञ्जदश्यते। यायातय्येन सांख्येतः योगेषु च महात्मस ॥ १८॥

इसिंछिये राजेन्द्र | साख्य और योगके ज्ञादा महात्मा पुरुषीके मतमें मोदाका जैसा खरूप देखा जाता है। उसे मैं तुम्हें यथार्थरूपसे बताता हूँ, सुनी ॥ १८ ॥

यदेव योगाः पश्यन्ति सांख्यैस्तद्ज्यम्यते । एकं सांख्यं च योगं चयः पश्यति स बुद्धिमान् ॥ १९ ॥

योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं; साख्यवेचा विद्वान् भी उलीका ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो साख्य और योगको फलकी दृष्टिसे एक समझता है। वहीं बुद्धिमान् है॥१९॥ त्वङ्मांसं रुधिरं भेदः पित्तं मज्जा च स्नायु च ।

अथ चैन्द्रियकं तात तद् भवानिद्माह माम् ॥ २० ॥ तात ! तुम मुझते कह जुके ही कि शरीरमें जो स्वचा,

यांतः, रुधिरः मेदाः पित्तः मन्जाः स्नायु और इन्द्रियः

समदाय हैं ( वे सब माता-पिताके सम्बन्धसे हए हैं ) ॥ २०॥

द्रव्याद द्रव्यस्य निर्वृत्तिरिन्द्रियादिन्द्रियं तथा । देहाद देहमवाप्नोति वीजाद वीजं तथैव च ॥ २१ ॥

जैसे बीजरे बीजकी उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार द्रव्यसे टब्ब इन्टियसे इन्टिय तथा देहरी देहकी प्राप्ति होती है।।२१।। तिरिन्डियस्याचीजस्य निर्द्रव्यस्याप्यदेहिनः। कथं गुणा भविष्यन्ति निर्गुणत्वान्महात्मनः ॥ २२ ॥

परंतु परमात्मा तो इन्द्रियः बीजः द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्मुण है। अतः उसमें ग्रुण कैसे हो सकते हैं ॥

गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च। प्वं गुणाः प्रकृतितो जायन्ते निविशन्ति च ॥ २३ ॥

जैसे आकाश आदि गुण सन्न आदि गुणीसे उत्पन्न होते और उन्होंमें लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार सन्तः रजः तम-ये तीनों गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होते और उसीमें लीन होते हैं ॥ २३ ॥

त्वडांसं रुधिरं मेदः पिचं मज्ञास्थिस्नायु च । यही तान्यथ शकेण जानीहि प्राकृतानि है ॥ २४ ॥ राजव । तुम यह जान लो कि खचा। मास, रुधिर,

मेदा, पित्त, मजा, अस्य और स्नायु—ये आठों वस्तुएँ चीर्य-चे उत्पन्न हुई हैं। इचिक्रये माकृत ही हैं ॥ २४॥ प्रमांश्चेवापुमांश्चेव चैलिङ्गर्थं मारुतं स्मृतम् । न वापमान प्रमांश्चीव स लिङ्गीत्यभिधीयते ॥२५॥

पुरुष और प्रकृति-ये दो तत्व हैं। इनके स्वरूपको व्यक्त करनेवाले जो तीन प्रकारके साचिकः राजस और तामस चिह्न हैं। वे सब प्राकृत माने गये हैं। परंद्र जो लिखी अर्थात् इन सबका आधार आत्मा है। वह न प्रकथ कहा ला सकता है और न मक्कति ही। वह इन दीनींसे विलक्षण है ॥ २५ ॥

अळिङ्गात् प्रकृतिर्लिङ्गैरुपालभ्यति सात्मजैः। पुष्पफलैर्नित्यमृतवोऽमूर्तयस्तया ॥ २६॥

कैवे फूर्ले और फर्लोद्वारा सदा निराकार ऋतुओंका अतमान हो जाता है। उसी प्रकार निराकार प्ररुपका संयोग पाकर अपने द्वारा उत्पन्न किये हुए जो महत्तक आदि िक्क हैं। उन्होंके द्वारा प्रकृति अनुमानका विषय होती है ॥ **प्**वमप्य<u>न</u>्रमानेन ह्यलिङ्गमुपलभ्यते -

पञ्चिवशितमस्तात छिङ्गेषु नियतात्मकः॥ २७॥ इसी प्रकार लिक्क्से भिन्न जो शुद्ध चेतनरूप आला है। वह मी अनुमानने बोघका विषय होता है अर्थात् जैसे हर्यको प्रकाशित करनेके कारण सूर्य हश्यके मिन्न हैं, उसी प्रकार शान-स्वरूप आत्मा भी शेय वस्तुओंको प्रकाशित करनेके कारण उनसे भिन्न सत्ता रखता है। वात विही पचीववाँ तत्त्व है। जो सभी लिक्सीमें नियंतरूपसे ज्यास है।। अनादिनिधनोऽनन्तः सर्वदर्शी निरामयः। केवछं त्वभिमानित्वाद् गुणेषु गुण उच्यते॥ २८॥

आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहितः, अनन्तः, सबुका द्वारा और निर्विकार है। वह सत्त्व आदि गुणींमें केवल अभिमान करनेके कारण ही गुणस्वरूप कहळाता है॥ २८॥ गुणा गुणवतः सन्ति निर्गुणस्य क्रतो गुणाः। तसादेवं विजानन्ति ये जना गुणदर्शिनः॥ २९॥ यदा त्वेष गुणानेतान प्राकृतानभिमन्यते। तदा स गुणहान्यै तं परमेवातपश्यति॥३०॥

गुण तो गुणवान्में ही रहते हैं। निर्गुण आत्मामें गुण कैसे रह सकते हैं। अतः गुणोंके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान् पुरुषींका यही विद्धान्त है कि जय जीवात्मा इन गुणोको प्रकृतिका कार्य मानकर उनमें अपनेपनका अभिमान स्याग देता है। उस समय वह देह आदिमें आत्मबुद्धिका परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है ॥ यत्तद् बुद्धेः परं प्राहुः सांख्या योगाश्च सर्वदाः। व्रद्धधमानं महाप्राक्षमबुद्धपरिवर्जनात ॥ ३१ ॥ अप्रबुद्धमथाव्यक्तं सगुणं प्राहरीश्वरम। निर्मणं चेश्वरं नित्यमधिष्ठातारमेव च ॥ ३२॥ प्रकृतेश्च गुणानां च पञ्चविंशतिकं बुधाः। सांख्ययोगे च कुराला बुध्यन्ते परमैषिणः ॥ ३३॥

**छांख्य और** योगके सम्पूर्ण विद्वान जिसको बुद्धिसे परे बताते हैं। जो परम शानसम्पन्न है। अहंकार आदि जड सस्वींका परित्याग ( वाध ) कर देनेपर शेव रहे हुए चिन्मय तस्वके रूपमें जिसका बोध होता है। जो अज्ञातः अव्यक्तः सगण ईश्वरः निर्गुण ईश्वरः नित्य और अधिष्ठाता कहा शया है। वह परमात्मा ही प्रकृति और उसके गुणी ( चौबीस तत्वों ) की अपेक्षा पचीसवों तत्त्व है। ऐसा सांख्य और योगमें कुशल तथा परमतस्वकी खोज करनेवाले विद्वान् पुरुष समझते हैं ॥ ३१-३३ ॥ थदा प्रवदा हाव्यक्तमवस्थाजन्मभीरवः।

षुध्यमानं प्रबुध्यन्ति गमयन्ति समं तदा ॥ ३४ ॥ जिस समय बाल्यः यौवन और बृद्धावस्था अथवा जन्म-भरणसे

भग्रभीत हुए विवेकी पुरुष चेतन-स्वरूप अन्यक्त परमात्माके

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्भपर्वणि वसिष्ठकरालजनकर्तवादे,पञ्चाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥३०५॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्यमै पर्वमें वसिष्ठकराञ्जनकसंबादविषयक दी सी पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५॥

षडिकत्रिशततमोऽध्यायः

योग और सांख्यके खरूपका वर्णन तथा आत्मज्ञानसे मुक्ति

जनक उवाच

त्वयैतद्धिसत्तम । **नानात्वे**कत्वमित्युकां ग्रह्यास्येतद्धि संदिग्धमेतयोर्वे निदर्शनम् ॥ १ ॥

तत्वको ठीकठीक समझ लेते हैं। उस समय उन्हें परवार पग्मात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ३४ ॥ पतनिदर्शनं सम्यगसम्यगनिवर्शनम् ।

वुष्यमानाप्रवृद्धानां प्रथम्प्रथमस्दिम् ॥ ३५॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश | शानी पुरुपोंका यह ञ्चान युक्तियुक्त होनेके कारण उत्तम और (अर्गानियों री घारणाखे ) पृथक है। इसके विपरीत अज्ञानी पुरुपींमा जी अप्रामाणिक ज्ञान है। वह युक्तियुक्त न होनेके कारणठीकनहीं है। यह पूर्वोक्त सम्यक् ज्ञानसे पृयक् है॥ ३५॥ परस्परेणैतदक

क्षराक्षरनिदर्शनम्। एकत्वमक्षरं प्राहुर्नानात्वं क्षरमुच्यते ॥ ३६॥

क्षर और अधरके तस्वका प्रतिपादन करनेवाला यह दर्शन मैंने तुम्हे बताया है । क्षर और अक्षरमें परस्पर प्या अन्तर है 🕻 इसे इस प्रकार समझो—सदा एकरुपमें रहनेवाले परमात्मतत्त्वको अक्षर वताया गया है और नाना रूपीम प्रतीत होनेवाला यह पाकृत प्रपञ्च क्षर कहलाता है ॥३६॥ पञ्चविद्यतिनिष्टोऽयं यदा सम्यक् प्रवर्तते। एकत्वं दर्शनं चास्य नानात्वं चाप्येदर्शनम् ॥ ३७॥

जब यह पुरुष पचीसर्वे तत्त्वस्वरूप परमात्मामें स्थित हो जाता है। तब उसकी स्थिति उत्तम यतायी नाती है—बद ठीक वर्ताव करता है, ऐसा माना जाता है। एकत्वका गोध ही ज्ञान है और नानात्वका योध ही अज्ञान है ॥ ३७ ॥ तत्त्वनिस्तत्त्वयोरेतत् पृथगेव निदर्शनम्। पञ्चविंदातिसर्ग त तत्त्वमाहर्मनीपिणः ॥ ३८॥ परमाहनिवृशीनम्। निस्तत्त्वं पञ्चविद्यास्य

सर्गस्य वर्गमाधारं तत्त्वं तत्त्वात सनातनम् ॥ ३९ ॥

तत्त्व ( क्षर ) और निस्तत्त्व ( अक्षर ) का यह पृथक् पृथक् लक्षण समझना चाहिये । कुछ मनीपी पुरुष पचीत तत्वोंको ही तत्व कहते हैं। परंतु दूसरे विदानोंने चौशीय वह तस्वोंको तो तस्व कहा है और पचीसवें चेतन परमात्माको निस्तत्त्व ( तत्त्वसे भिन्न ) बताया है। यह चैतन्य ही परमात्मा-का सक्षण है। महत्तत्व आदि जो विकार हैं। वे धरतत्व हैं और परम पुरुष परमातमा उन 'धर' तत्वींचे भिन्न उनका समातन आधार है |] ३८-३९ ||

जनकने पूछा-मुनिश्रेष्ठ ! आपने क्षरको अनेक न्य और अक्षरको एकेलय बतायाः किंतु इन दोनेंकि तस्वका बो निर्णय किया गया है। उसे मैं अब भी सदेहकी हिं<sup>डी</sup> ही देखता हूँ ॥ १ ॥

तया पुद्धम्बुद्धाभ्यां वुद्धश्यमानस्य चानघ। स्थूळवुद्धश्या न पर्श्यामि तस्वमेतन्त संदायः॥ २ ॥

निष्णप महर्षे ! जिते अञ्चनी पुरुष ( अनेक रूपमें ) और ज्ञानी पुरुष एक रूपमें जातते हैं। उत परमात्माका सच मैं अपनी रखूल खुदिके कारण समझ नहीं पाता हूँ। मेरे इस कथनमें तनिक भी सशय नहीं है ॥ २॥

अक्षरक्षरयोक्कं त्वया यदिष कारणम्। तद्य्यस्थिरवृद्धित्वात् प्रणप्टमिव मेऽनघ॥३॥

अनय । यदापि आपने धर और अक्षरको समझानेके लिये अनेक प्रकारको चुक्तियों बतायी हैं तथापि मेरी बुद्धि अस्पिर होनेके कारण में उन सारी युक्तियोंको मानो भूछ गया हूँ ॥ ३ ॥

तदेतच्छ्रोतुभिच्छामि नानात्वैकत्वदर्शनम्। बुदं चाप्रतिवुदं च वुष्यमानं च तत्वतः॥ ४॥

इराजिये इत नानात्व और एकत्व-रूप दर्शनको में पुनः सुनना बाहता हूँ ! चुद्ध (शानवान ) क्या है ! अप्रतिबुद्ध (शानहीन ) क्या है ! तया सुद्धकान ( घेव ) क्या है !

यह डीक-डीक बताहये ॥ ४ ॥ विद्याविद्ये च भगवान्तसरं स्ररमेव च । साह्वयं योगं च कात्स्न्येंन पृथक् चैवापृथक् च ह॥५॥

मगवन् । मैं विद्याः अविद्याः अक्षरं और घर तथा सारुव और योगको प्रथक्-प्रथक् पूर्णक्षरे समझना साहता हैं॥ ५॥

### वसिष्ठ उवाच

इन्त ते सम्प्रवश्यामि यदेतदतुपृञ्ज्ञसि । योगक्रत्यं महाराज पृथमेव श्राणुष्व मे ॥ ४ ॥

वसिष्ठजीने कहा—महाराज ! तुम जो जो वार्त पूछ रहे हो, में उन धवका महीमोंति उत्तर दूँगा । इस समय गोगसम्बन्धी इत्यका पृथक ही वर्णन कर रहा हुँ, सुनो ॥ गोगाइत्यं तु योगानां, ध्यानमेव परं वर्ख्य । स्वापि द्विविधं ध्यानमाहुर्विद्यायिदो जनाः ॥ ७ ॥ प्रकाप्रता च मनसः प्राणायामस्तर्थेव च । प्राणायामस्त सम्राणी निर्मुणी मनसस्तर्था॥ ८ ॥

योगियों के लिये प्रचान कर्तव्य है ध्यान । वहीं उनका परम नक है । योगके विद्यान उस ध्यानको दो प्रकारका बतकारे हैं—एक तो मनकी एकामता और दूपरा प्राणायाम । प्राणायामके पी दो भेद हैं—स्मुण और निर्मुण । इनमेंसे जित प्राणायाममें भनका समन्य सर्वणके साथ रहता है, वह समुण प्राणायाम है और निर्मुण प्राणायाम है और निर्मुण प्राणायाम है और क्रियों प्राणायाम है ॥ ७८ ॥ मूजोरस्मानुद्धीय च भोजने च नर्राधिप । जित्रकार माभियुद्धीय दोष्यं युद्धीय तायर ॥ ९ ॥ नर्थसर । सकल्याग युद्धीय तायर ॥ ९ ॥ नर्थसर । सकल्याग युद्धीय तायर ॥ ९ ॥ नर्थसर । सकल्याग युद्धीय तायर ॥ १ ॥ मुक्सिया और मोखन—इम

तीन कार्योमें बो समय छगता है। उसमें योगका अम्यास न करें । दोष समयमें तत्परतापूर्वक योगका अम्यास करना चाहिये॥ ९॥

क्षित्रवाणीस्त्रवार्थभ्यो निवत्ये मनसा शुचिः । दश्रहादश्यभिवर्षि चतुर्विशात् परं ततः ॥ १०॥ संचोदनाभिर्मितमानात्मानं चोदयेदय । विष्ठन्तमजरं तं तु यत् तदुक्तं मनीपिभिः ॥ ११॥

बुद्धिमात् योभीको चाहिये कि पवित्र हो मनके द्वारा श्रोत्र आदि दिन्द्रयोंको ज्ञब्द आदि विषयोंचे हटावे एवं बाहिस प्रकारको प्रेरणाओंद्वारा उस जरारहित जीवात्माको जिये मनीथी पुरुषोंने आत्मस्वरूप बताया है, चौबीस तत्त्वोंके समुद्रागरूप प्रकृतिसे परे परम पुरुष परमात्माकी ओर प्रेरित करें ॥ १०-११॥

तैश्चारमा सततं हेय इत्येवमनुशुश्चम । वतं ह्यहीनमनसो नान्यथेति विनिध्ययः ॥ १२ ॥

हमने गुरुवानोंक मुख्ये छुना है कि जो छोग इस प्रकार प्राणायाम करते हैं, वे सदा ही परम्रह्म परमाज्याके जाननेके अधिकारी होते हैं। जिसका मन सदा ध्यानमें संख्या रहता है, ऐसे योगोंके ही योग्य यह मत है अन्यया बहिश्चेंस चित्रवाले पुरुवके लिये यह नहीं है। यह निश्चितरूपके जानना चाहियें ॥ १२॥

विमुक्तः सर्वसङ्गेभ्यो लच्चाहारो जितेन्द्रियः । . ; पूर्वस्राजेऽपरराजे धारशीत मनोऽऽस्मिन ॥ १३॥

योगी सब प्रकारकी आवस्तियोंसे प्रक्त हो भिताहारी और अिवेन्द्रिय बने तथा राजिके पहले और पिछले भागमें मनको आत्मामें एकाव करे ॥ १६ ॥ विश्वतिकत्येन्टियप्रामं मनसा मिथिलेम्बर ।

ग्वज्यस्थान्त्रभागं भाषाः ।भाषकभ्यः । मनो युद्धया स्थिरं कृत्वा पाषाण इव निश्चलः ॥१४॥ स्थाणुवचाण्यकप्यः स्थाद् गिरिवचापि निश्चलः। युद्धयाः विधिविधानहास्तदाः युक्तं प्रचसते ॥१५॥

१. बैसे बंडेमें अछ भरा जाता है, उसी मकार पादासुष्ठसे छेकर मूर्णंक संपूर्ण अरीरमें नासिकांके छिद्रोंद्वारा वायुकों स्वीवकर सर है। किर महाराम ( मूर्णं) से वायुकों स्वाकर सर है। किर महाराम ( मूर्णं) से वायुकों स्वाकर स्वाकर स्वाकर स्वाकर। यह माणवायुके मत्याद्वारका पहला स्वाक की । वहां माणवायुके मत्याद्वारका पहला स्वाक नेव, वासिकामुण, जिद्वामुण, कण्ठकुण, इदयमध्य, वासिकामुण, जिद्वामुण, कण्ठकुण, कर्यक्ष, करमध्य, वायुकों वितिवृद्ध, जद्वामध्य, अरूर, अर्था, कर्वकृत, करमध्य, वायुकों के बाकर स्वाविक करें। इन अट्ठारक स्वावीं किये हुए प्रत्याद्वारोंकों काश्वरह प्रकारकों मेरणा समक्षरा चाहिये। इनके सिवा ध्वान, धारणा, सम्बंधि द्वा धारप्यान, स्वावीं की प्रत्याक को प्रत्याप्त स्वावीं। ( इदि कीर प्रवद्ध र देविकी विज्ञाका को प )—ये चार प्रत्याप्त कीर है। से सि सक्कर बाईस प्रकारकों मेरणार्थ कही स्वावीं है।

मियिछेश्वर ! जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियोंको और वुद्धिके द्वारा मनको खिर करके परयरकी मॉति अविनव हो जाय, स्त्वे काठकी मॉति निष्कम्य और पर्वतकी तरह खिर रहने छो तमी शास्त्रके विधानको जाननेवाले विद्वान् पुरुष अपने अनुभवरे ही उठको योगयुक्त कहते हैं ॥१४-१५॥ न श्रुणोति न चान्नाति न रंस्यति न पश्यति । न च स्पर्शे विज्ञानाति न संकल्पयते मनः ॥१६॥ न चाभिमन्यते किंचिन्न च बुच्यति काष्ठवत्। तदा प्रकृतिमापन्नं युक्तमाहुमनीविणः॥१७॥

जिस समय वह न तो सुनता है। न ख्रांत है। न खाद छेता है। न देखता है और न स्पर्यक्रा ही अनुभव करता है। जब उपके मनमें किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता तथा काठकी माँति स्थित होकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान या सुध-सुध नहीं रखता, उसी समय मनीशी पुरुष उसे अपने सुद्धस्तरूपको प्राप्त एवं योगयुक्त कहते हैं॥ १६-१७॥

तिर्वाते हि यथा दीप्यन् दीपस्तद्वत् प्रकाशते। निर्छिद्गोऽविचलक्षोर्घ्वेन तिर्यग् गतिमाप्नुयात्॥ १८॥

उस अवस्थामें वह वायुरहित स्थानमें रखे हुए निश्चल-भाववे प्रव्वलित दीपककी मॉति प्रकाशित होता है। बिज्ज शरीरसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। वह ऐसा निश्चल हो जाता है कि उसकी ऊपर-नीचे अथवा मन्त्रमें कहीं भी गति नहीं होती॥ १८॥

तदा तमजुपद्येत यस्मिन् हुष्टे न कथ्यते । हृद्दयस्थोऽन्तरात्मेति ज्ञेयो इस्तात महिष्टेः ॥ १९ ॥

जिनका साक्षात्कार कर छेनेपर मनुष्य कुछ बोछ नहीं पाता, योगकालमें योगी उसी परमात्माको देखे । बत्त ! द्वारा जैसे छोगीको अपने-अपने इदयमें स्थित सबके ज्ञाता अन्त-रात्माका ही ज्ञान प्राप्त करना उचित है ॥ १९ ॥

रात्माका हा राज्य आस करना अच्चा र ॥ २ ४ ॥ विधूम इव सप्ताचिंपादित्य इव रिममान् । वैद्युतोऽग्निरिचाकाची हर्यतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि ।२०।

ध्यानिष्ठ योगीको अपने हृदयमें उसी प्रकार परमात्माका साक्षात् दर्शन होता है जैसे धूमरहित अग्निकाः किरणमान्त्रअसि मण्डित सर्यका तथा आकाशमें विद्युत्के प्रकाशका दर्शन होता है ॥ २० ॥

ये पश्यन्ति महात्मानो धृतिमन्तो मनीषिणः। ब्राह्मणा ब्रह्मपोनिस्था द्ययोनिममृतात्मकम्॥ २१॥

पैर्यवान्, मनीधी, ब्रह्मवोघक वाखॉर्मे निद्या रखनेवाले और महाला ब्राह्मण ही उत अजन्मा एवं अमृतस्वरूप ब्रह्म

का दर्शन कर पाते हैं ॥ २१ ॥ तदेवाहरणुम्योऽणु तत्महद्म्यो महत्तरम्। तत्त्तत्तं सर्वमृतेषु ध्रुवं तिष्टन् न दश्यते ॥ २२ ॥

वह न्रह्म अणुष्ठे मी अणु और महान्षे मी महान् कहा गया है। सम्पूर्ण प्राणिमोंके मीतर बहु अन्तर्यामीरूपसे अवश्य

खिर रहता है तथापि किछीको दिखायी नहीं देता है ॥२२॥
बुद्धिद्वच्येण दृष्ट्येत मनोदीपेन छोकछत्।
महतस्तमसस्तात पारे तिष्ठत्रतामसः॥२३॥
स तमोतुद इत्युक्तः सर्वेहेवेंद्पारगः।
विमछो वितमस्कश्च निर्छिकोऽछिङ्गसंदितः॥२४॥
योग एष हि योगानां किमन्यद् योगछद्दणम्।
एवं पृद्यं प्रपृश्यन्ति आत्मानमजरं परम्॥२५॥

- स्इम - बुद्धिरूप धन समल पुरुप ही मनोमय दीनक के द्वारा उस छोकखध परमात्माका सालाकार कर सकते हैं। वह परमात्मा महान् अन्वकारते परे और तमोगुणमे रहित है; इस्टिंग्डेय वेदके पारगामी स्वंत पुरुषोंने उसे तमोगुर (अज्ञानसांका) कहा है। वह निर्मेल, अज्ञानरहितः लिज्ञहीनऔर अनिक्र नामसे प्रसिद्ध (उपाधिश्वन्य) है। यही योगियोंका योग है। इसके सिवा योगका और क्या छड़ण हो सकता है। इस तरह सामना करनेवाले योगी सबके द्वधा अज्ञर-अमर परमात्मात वर्शन करनेवाले योगी सबके द्वधा अज्ञर-अमर परमात्मात वर्शन करने हैं।। २१-२५॥

योगदर्शनमेताबद्धकं ते तस्यतो मया । सांख्यक्षानं प्रवस्थामि परिसंख्यानदर्शनम् ॥ २६॥ यहाँतक मेंने द्वम्हें यथार्थहरूपे योगन्दर्शनमी यात यतायी है) अब तांख्यका वर्णन करता हूँ। यह विचारप्रधान

व्हान है ॥ २६ ॥ अञ्यकमादुः प्रकृति प्रयं प्रकृतिवादिनः। तस्मान्महत् समुत्पन्नं द्वितीयं राजसचम् ॥ २७॥

नृपश्रेष्ठ ! प्रकृतिवादी विद्वान् मूल प्रकृतिको अध्यक कहते हैं। उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ, जिसे महत्तन कहते हैं॥ २७॥

सहद्वारस्तु महतस्त्रतीयमिति नः श्रुतम् । पञ्चभूतान्यहद्वारादाहुः सांख्यातमदर्शिनः ॥ २८ ॥

महत्तत्वसे अहंकार प्रकट हुआ; जो तीवरा तत्व है। ऐसा हमारे सुननेमें आया है। अहंकारो पाँच स्ट्रम भूतों ही श्रमीत् पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति हुई। यह सांस्थात्मदर्शी विद्वानीका कथन है।। २८॥

पताः प्रकृतवस्थाप्रौ विकासस्यापि पोडरा । पञ्च चैव विदोषा चै तथा पञ्चेन्द्रियाणि च ॥२९ ॥

ये आठ प्रकृतियाँ हैं । इनवे सोलह तत्वोंकी उत्तरित होती है, जिन्हें विकार कहते हैं । पाँच ज्ञानेन्टियाँ, पाँच कर्मोन्द्रयाँ, एक मन और पाँच त्यूलभूत-ये सोलह विकार हैं । इनमेंसे आकाश आदि पाँच तत्त्वऔर पाँच जानेन्टियाँ— ये विशेष कहलाते हैं ॥ २९ ॥

य १९२४ कहरूत र । १६ । एतावदेव तत्त्वानां सांस्यमाहुर्मनीयिणः । सांस्ये विधिविधानब्रा नित्यं सांस्यपये रताः॥ ३० ॥ । सांस्योवधिविधानब्रा नित्यं सांस्यपये रताः॥ ३० ॥ । सांस्यासीय विधिवधानके शता और स्दा शास्त्रमार्गेम ही अनुरक्त रहनेवाले मनीयी पुरुष रतनी ही सांस्यसमत त्वलांकी संख्या बतलाते हैं। अर्थात् अव्यक्त, महत्त्वलः अहं-कार तथा पद्मतन्माशा—इन आठ प्रकृतियोदिहत उपर्युक्त सोख्ह विकार मिळकर कुळ चौबीसत्त्व सांख्यराखके विद्यानींने स्वीकार किये हैं॥ ३०॥

यसाद् यदभिजायेत तत् तत्रैव प्रळीयते । छीयन्ते प्रतिछोमानि सुज्यन्ते चान्तरात्ममा ॥ ३१ ॥ चो तस्व निससे उत्पन्न होता है, वह उसीमें छीन मी

जा तत्व । जावव उपका हाता १३ वर उपाण जाः ना होता है। अनुस्रोमकामधे उन तत्त्वींकी उत्पत्ति होती है (सैंडे प्रकृतिये महत्त्वन, महत्त्वले सहंकार, अहंकारसे स्वस्म भूत आदिके क्रमसे सहि होती है); परंतु उनका संहार विसोस-क्रमसे होता है (अर्थात् प्रव्योका जर्ममें, जरुका तेनमें और तेनका वायुमें कप होता है। इस तरह सभी तत्त्व अपने-अपने-कारणमें सीन होते हैं)। ये सभी तत्त्व अन्तरात्माहारा ही रचे आते हैं॥ ३१॥

यमुळोमेन जायन्ते छोयन्ते प्रतिलोमतः। ग्रुणा ग्रुणेप्र सततं सागरस्योर्मयो यथा॥३२॥

जैवे समुद्रवे उठी हुई छहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती हैं। उसी प्रकार समूर्ण गुण (तस्व ) सदा अनुलोमक्रमचे उत्तम होते और विलोमक्रमचे अपने कारणभूत गुणों (तस्व ) में ही कीन हो जाते हैं॥ ३२॥

सर्गप्रस्य पतावान् प्रस्तेर्नुयसत्तम् । पत्तत्वं प्रस्ये चास्य बहुत्वं च यदास्तत् ॥ ३३ ॥ पत्तमेव च पाजेन्द्र विशेषं झानकोविदेः ।

प्रयमेव च राजेन्द्र विश्वेषं झानकोविदैः । अधिष्ठातारमञ्यकमस्याप्येतिश्विद्दर्शनम् ॥ ३४॥ प्रपृषेष्ठ । १तना ही प्रकृतिके सर्गं और प्रख्यका विषय

है। प्रव्यकालमें इक्ता एकल है और जब रचना होती है। वर इक्ते बहुत भेद हो जाते हैं। राजेन्द्र ] जातिभूष्ण पुरुषेकों हवी प्रकार प्रकृतिका एकल और नानाल जानना चाहिए। अव्यक्त प्रकृति ही अभिष्ठाता पुरुषको छिष्ठकालमें नानालको और ले जाती है। यही पुरुषके एकलका निदर्शन है॥३३-३४॥ एकस्वं च बहुस्वं च प्रकृतिर्धतस्ववान्।

पकत्वं प्रक्रये चास्य बहुत्वं स्व प्रवर्तनात् ॥ ३५ ॥ अर्थ-सत्वके ज्ञाता पुरुषको यह जानना चाहिये कि ग्रस्थ-कारुमें प्रकृतिमें भी एकवा और स्रष्टिकारूमें अनेकवा रहवी

है। इसी प्रकार पुरुष भी प्रक्यकालमें एक ही रहता है। किंतु स्रष्टिकालमें प्रकृतिका प्रेरक होनेके कारण उसमें नानात्व-का आरोप हो जाता है॥ ३५॥

बहुधाऽऽत्मा प्रकुर्वीत प्रकृति प्रस्वात्मिकाम्। तम्ब क्षेत्रं महानातम् पञ्चिविरोऽधितिष्ठति ॥ २६॥

परमात्मा ही प्रवचात्मिका प्रकृतिको नाना रूपोर्म परिणव करता है। प्रकृति और उत्तव विकारको क्षेत्र कहते हैं। चौबीत तत्त्वींचे भिन्न को पचीवर्वा तत्त्व महान् आत्मा है, वह क्षेत्रमं अधिष्ठातारूपने निवास करता है। ३ हा। अधिष्ठातेति राजेन्द्र प्रोच्यते यतिसत्त्रमेः । अधिष्ठानाद्धिष्ठाना क्षेत्राणामिति नः श्रुतम् ॥ ३७ ॥ राजेन्द्र । इसीलिये यतिथिरोमणि उसे अधिष्ठाता कहते

राजन्द्र । इसाल्य याताशरामाण उस आधशता कहत हैं । क्षेत्रोंका अधिष्ठान होनेके कारण वह अधिष्ठाता है। ऐसा हमने सन रक्ता है ॥ ३७ ॥

क्षेत्रं जानाति चाञ्यकं क्षेत्रम इति चोञ्यते । माञ्यक्तिके पुरे शेते पुरुषक्षेति कथ्यते ॥ ३८ ॥

वह अन्यक्तरंत्रक क्षेत्र (प्रकृति) को जानता है, इस्किये वेत्रज्ञ कहळाता है और प्राकृत शरीररूपी पुरीमें अनवर्षामी-रूपवे श्रायन करनेके कारण उसे श्रुद्ध कहते हैं ॥ ३८ ॥ अन्यदेव च क्षेत्रं स्यादन्यः क्षेत्रक उच्यते । क्षेत्रमञ्चकमित्युक्तं क्षाता वे पञ्चविशकः ॥ ३९ ॥

वातावर्गे क्षेत्र अन्य वस्त है और क्षेत्रत्र अन्य । क्षेत्र अन्यक्त कहा गया है और क्षेत्रत्र उठका ज्ञाता पचीसमें तस्त्र आत्मा है ॥ ३९॥

अन्यदेव च झानं स्यादन्यज्ञेयं तदुच्यते । शानमञ्यक्तमित्युकं भ्रेयो चै पञ्चविराकः ॥ ४० ॥

डान अन्य बस्तु है और शेय उसते भिन्न कहा जाता है। शर्म अन्यक्त कहा गया है और शेय पचीरवाँ तत्व आत्मा है।। ४०॥

अन्यकं क्षेत्रमित्युकं तथा सत्त्वं तथेभ्वरः । अनीभ्वरमतत्त्वं च तत्त्वं तत् पञ्चविदाकम् ॥ ४१ ॥

अव्यक्तको क्षेत्र कहा गया है। उधीको सन्त ( ब्रुट्सि ) और जासककी भी संज्ञ दी गयी है। परंतु पनीस्वाँ तन्त्व परमपुरुष परमात्मा जड तन्त्व और ईसरसे रहित भिन्न है।। सांस्थ्यदर्शनमेतायम् परिसंस्थानुदर्शनम् । सांस्थाः प्रकुर्वते सेव प्रकृति च भ्रचक्षते॥ ४२॥

इतना ही सांस्थर्यमं है । छास्यके विद्वान तत्वीकी संस्था ( गणना ) करते और प्रकृतिको ही जगतका कारण बताते हैं । इसीछिये इस दर्शनका नाम सास्थर्यमं है ॥४२॥ तत्त्वानि च चतुर्विद्यान् परिसंस्थाय तत्त्वतः । सांस्थाः सह प्रकृत्यातु निस्तत्त्वः पञ्चविद्यकः॥ ४३॥

राज्यवेचा पुरुष प्रकृतिवहित चौत्रीव तत्चौकी परिगणना करके परमपुरुषको जड तत्वौंचे भिन्न पचीववॉ निश्चित करते हैं ॥ ४३ ॥

पञ्चविद्योऽप्रकृत्यातमा बुष्यमान इति स्मृतः । यदा तु बुष्यतेऽऽत्मानं तदा भवति केवलः ॥ ४४ ॥

वह पचीसवाँ प्रकृतिरूप नहीं है। उतसे सर्वेश मिळ ग्रानस्तरूप माना गया है। जब वह अपने-आपको प्रकृतिरे भिन्न नित्य-चिन्मय जान छेता है। उस समय केवल हो जाता है अर्थात् अपने विद्युद्ध परमहारूपमें स्थित हो जाता है। ४४।

१. यहाँ श्वान' शब्दसे शुद्धिवृत्तिको समझना चाहिथे।

!

:

सम्यग्दर्शनमेतावद भाषितं तव तत्त्वतः। प्वमेतद् विजानन्तः साम्यतां प्रति यान्त्यत् ॥ ४५ ॥

इस प्रकार मैंने तुमसे यह सम्यग्दर्शन (साख्य ) का यथावत्रूपसे वर्णन किया है। जो इसे इस प्रकार जानते हैं। वे शान्तस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ सम्यङ्निदर्शनं नाम प्रत्यक्षं प्रकृतेस्तथा। गुणतस्वान्यथैतानि निर्मुणोऽन्यस्तथा भवेत् ॥ ४६॥

प्रकृति-पुरुषका प्रत्यक्ष-दर्शन (अपरोक्ष-अनुमव) ही सम्यादर्जन है। ये जो गुणमय तस्त्र हैं। इनसे भिन्न परमपुरुष

परमातमा निर्मुण हैं ॥ ४६ ॥

न त्वेवं वर्तमानानामावृत्तिविंद्यते पुनः। विद्यते ऽक्षरभावत्वादपरं परसञ्ययम ॥ ४७ ॥

इस दर्शनके अनुसार शान प्राप्त करनेवालीकी इस संसारमें पुनरावृत्ति नहीं होती। न्योंकि वे अविनाशी ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाते हैं। अतः परापरस्वरूप निर्विकार परव्रहारूपसे ही अनकी स्थिति होती है ॥ ४७ ॥

पद्येरन्नैकमतयो न सम्यक तेषु दर्शनम्। ते व्यक्तं प्रतिपद्यन्ते पुनः पुनररिंद्म ॥ ४८ ॥

शतुदमन नरेश ! जिनकी दुदि नानात्वका दर्शन परती है। उन्हें सम्यक् ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लेगोंको चारंबार शरीर बारण करना पड़ता है ॥ ४८ ॥ सर्वमेतद् त्रिजानन्तो नासर्वस्य प्रवोधनात्। व्यक्तीमृता भविष्यन्ति व्यक्तस्य वशवतिनः॥ ४९॥

जो इस सारे प्रपञ्चको ही जानते हैं। वे इससे भिन्न परमात्माका तत्त्व न जाननेके कारण निश्रय ही दारीरधारी होंगे और शरीर तथा काम-कोष आदि दोपोंके वशवतीं वने रहेगे ॥ ४९ ॥

सर्वमव्यक्तमित्युक्तमसर्वः । पञ्चविशकः। य प्रमभिजानन्ति न भयं तेषु विद्यते॥५०॥ ·सर्व<sup>9</sup> नाम है अन्यक्त प्रकृतिका और उससे भिन्न पची

सर्वे तत्त्व परमात्माको असर्व कहा गया है। जो उन्हें इस प्रकार जानते हैं। उन्हें आवागमनका भय नहीं होता है।५०।

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि सोक्षधर्मपर्वणि वसिष्टकराळजनकसंवादे पदिश्वक्रिशततसोऽध्यायः ॥ ३०६ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें विशेष्ठ और कराराजनकका संवादिययक तीन सौ छठा अध्याय परा हुआ ॥ ३०६॥

सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः

विद्या-अविद्या, अक्षर और धर तथा प्रकृति और पुरुषके खरूपका एवं विवेकीके उद्गारका वर्णन

वसिष्ठ उवाच

सांख्यदर्शनमेतावद्रकं ते न्पसत्तम । विद्याविद्ये त्विदानीं में त्वं निवोधानुपूर्वशः ॥ १ ॥

वसिष्ठजी कहते हैं—चुपश्रेष्ठ ! यहाँतक मैंने तुम्हें सांख्यदर्शनकी बात बतायी है। अब इस समय तुम मुझसे विद्या और अविद्याका वर्णन क्रमसे सुनो सर्गप्रलयधर्मि अविद्यामाहुरव्यक्तं सर्गप्रलयनिर्मकां विद्यां वै पञ्चविशकः॥ २॥

मनियोंने सृष्टि और प्रख्यरूप धर्मवाले कार्यसहित अन्यक्तको ही अविद्या कहा है तथा चौबीस तत्वींने परे जो पनीसवाँ तत्व परम पुरुष परमात्मा है, जो सृष्टि और प्रलयसे रहित है। उसीको विधा कहते हैं ॥ २ ॥ परस्परस्य विद्यां वै त्वं नवोधानुपूर्वशः। यथोक्तम्पिभिस्तात सांख्यस्याभिनिदर्शनम् ॥ ३ ॥ तात ! ऋषियोंने जिस प्रकार सांख्यदर्शनकी वात

बतायी है। उसी प्रकार तुम अव्यक्तका जो पारस्परिक मेद है। उनमे जो जिसकी विद्या है अर्थात् अष्ठ है। उसका वर्णन कमसे सुनी ॥ ३ ॥

कर्नेन्डियाणां सर्वेषांविद्या बुद्धीन्द्रयं समृतम् । बुद्धीन्द्रयाणां च तथा विशेषा इति नः शुतम् ॥ ४ ॥

इसने सुन रक्खा है कि समस्त कर्मेन्द्रियोंकी विधा शानेन्द्रियाँ मानी गयी हैं। अर्थात् कर्मेन्द्रियोंने शानेन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं और ज्ञानेन्द्रियोंकी निद्या पञ्चमहाभूत <sup>हूं</sup> ॥ ४॥ विशेषाणां मनस्तेषां विद्यामाहर्मनीपिणः। मनसः पञ्च भूतानि विद्या इत्यभिचक्षते ॥ ५ ॥

मनीषी पुरुष कहते हैं कि स्थूल पञ्चभूतीं विया मन है और मनकी विधा सूहम पद्मभूत हैं ॥ ५ ॥ अहङ्कारस्तु भृतानां पञ्चानां नात्र संशयः। अहङ्कारस्य च तथा वृद्धिर्विद्या मरेभ्यर ॥ ६ ॥

नरेश्वर ! उन स्रमपञ्चभृतींकी विद्या अहंबार है। इसमें कोई संशय नहीं है तथा अहकारकी विद्या दुरि मानी रायी है || ६ ||

विद्या प्रकृतिरव्यक्तं तत्त्वानां परमेश्वरी। विद्या क्रेया नरश्रेष्ट विधिश्च परमः स्मृतः॥ ७ ॥

नरश्रेष्ठ । अञ्यक्त नामवाली जो परमेश्वरी प्रकृति है। वह सम्पूर्ण तत्त्वोंकी विद्या है। यह विद्या जानने योग्य है। इसीको ज्ञानकी परम विधि कहते हैं ॥ ७ ॥

अव्यक्तस्य परं प्राहुविंद्यां वै पञ्चविंशकम् I सर्वस्य सर्वमित्युकं श्रेयं श्रानस्य पार्थिव॥८॥ पचीसर्वे तत्त्वके रूपमें जिस परम पुरुष परमानार्ध

चर्चा की गयी है। उसीको अव्यक्त प्रकृतिकी परम विधा वताया गया है । राजन् !वही सम्पूर्ण शानका सर्वरूप श्रेय है ॥ बानमञ्चक्तमित्यकं होयो वै पञ्जविशकः। तथैव शानमञ्यक्तं विशाता पञ्चविंदाकः॥ ९॥

जान अन्यक्त कहा गया है और परम पुरुष जेय बताया गया है। उसी प्रकार ज्ञान अन्यक्त है और उसका

शता परम पुरुष है ॥ ९ ॥

विद्याविद्यार्थतत्त्वेन मयोक्ता ते विशेषतः। अक्षरं च क्षरं चैव यदकं तन्निवोध मे ॥ १०॥

राजन् । मैंने तम्हारे समक्ष यथार्थरूपसे विद्यासहित अविद्याका विशेषरूपसे वर्णन किया है। अब जो क्षर और अहर तत्त्व कहे गये हैं। उनके विषयमें मुझले सुनो ॥ १० ॥ उभावेवाक्षरावकावभावेतावनक्षरी

कारणं त प्रवक्ष्यामि याथातय्यं त द्वानतः ॥ ११॥ वाख्यमतमें प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही अक्षर कहा

गया है तया ये ही दोनों झर भी हैं। मैं अपने ज्ञानके अनुसार इसका ययार्थ कारण बतलाता हूँ ॥ ११ ॥ अनादिनिधनावेतातुभावेवेश्वरी तस्वसंबादभावेती प्रोच्येत बानचिन्तकः ॥१२॥

ये दोनी ही अनादि और अनन्त हैं; अतः परस्पर \_सयुक्त होकर दोनों ही ईश्वर ( सर्वतमर्थ ) माने वाये है। साख्यशनका विचार करनेवाले विद्वान इन दोनों-को ही 'तत्त्व' कहते हैं ॥ १२ ॥

**सर्गप्रलयधर्मत्वादव्यक्तं** प्राहरक्षरम । तदेतद् गुणसमीय विकुर्वाणं पुनः पुनः ॥ १३॥

सिंटे और प्रलय प्रकृतिका धर्म है। इसिलेये प्रकृतिको अक्षर कहा गया है। वही प्रकृति महत्तल आदि गुर्णोकी साष्टिके लिये नारवार विकारको प्राप्त होती है: हसलिये उसे दार भी कहा जाता है ॥ १३ ॥

महदादीनामुत्पत्तिश्च परस्परम् । अधिष्ठानात् क्षेत्रमाहुरेतत्तत् पञ्चविद्यकम् ॥ १४॥

महत्तत्व आदि गुणीकी उत्पत्ति प्रकृति और प्रस्पके परस्पर तंत्रोगते होती हैं। अतः एक दूसरेका अधिक्ठान होनेके कारण पुरुपको भी क्षेत्र कहते हैं ॥ १४ ॥

यदा तु गुणजालं तद्व्यकात्मनि संक्षिपेत् । तदा सह गुणैस्तैस्तु पञ्चनिंशो विलीयते ॥ १५॥

योगी जब अपने योगके प्रमावछे प्रकृतिके गुणसमूहको अध्यक्त मूळ प्रकृतिमें विलीन कर देता है। तब उन गुणींका विख्य होनेके साथ-साथ पचीसमाँ तत्त्व पुरुष भी परमात्मामें मिल जाता है। इस दृष्टिले उसे भी क्षर कह सकते हैं ॥१५॥ गुणा गुणेषु छीयन्ते तदैका प्रकृतिर्भवेत्। क्षेत्रज्ञोऽपि यदा तात तत्क्षेत्रे सम्प्रकीयते ॥ १६॥

तात । जब कार्यभूत गुण कारणभूत गुणोमें छीन हो जाते

हैं। उस समय सब ऋछ एकमात्र प्रकृतिस्वरूप हो जाता है तथा जब क्षेत्रज्ञ भी परमात्मामें लीन हो जाता है। तब उसका मी प्रयक्त अस्तित्व नहीं रहता ॥ १६ ॥ वदा क्षरत्वं प्रकृतिर्गच्छते गणसंश्रिता। निर्मणत्वं च वैदेह गुणेष्वप्रतिवर्तनात् ॥ १७॥

विदेहराज ! उस समय त्रिगुणमयी प्रकृति क्षरत्व (नाय ) को प्राप्त होती है और पुरुष भी गुणोंमें प्रवृत्त न होनेके कारण निर्गुण ( गुणातीत ) हो जाता है ॥ १७ ॥ पवमेव क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रज्ञानपरिक्षये ।

प्रकत्या निर्गणस्त्वेप इत्येवमनश्रभम ॥१८॥ इस प्रकार जब क्षेत्रका शान नहीं रहता अर्थात पुरुषको

प्रकृतिका ज्ञान नहीं रहता। तब वह स्वमावसे ही निर्गुण है-यह हमने सन रक्खा है।। १८॥

क्षरो भवत्येप यदा तदा गुणवतीमथ। प्रकृति त्यभिज्ञानाति निर्गुणत्वं तथाऽऽत्मनः ॥१९॥

जन यह पुरुष र होता है। अर्थात् परमात्मामें छीन हो जाता है। उस समय वह प्रकृतिके सगुणत्वको और अपने निर्गुणत्वको ययार्थ समझ छेता है॥ १९॥

तदा विश्वद्धो भवति प्रकृतेः परिवर्जनात । अन्योऽहमन्येयमिति यदा दुष्यति वृद्धिमान् ॥ २०॥ इस तरह शानवान् पुरुष जत्र यह जान छेता-है कि मैं अन्य हूं और यह प्रकृति मुझसे भिन्न है। तब वह प्रकृतिसे रहित हो जानेसे अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होता है।। वदैप तत्त्वतामेति न चापि मिश्रतां वजेत । अकृत्या चैव राजेन्द्र मिश्रो हात्यक्ष दृद्यते ॥ २१ ॥

राजेन्द्र । प्रकृतिसे संयोगके समय उससे अभिन्त सा प्रतीत होनेके कारण यह पुरुष तह्न्यताको प्राप्त हुआ छा जान पड़ता है। परंतु उस अवस्यामें भी उसका प्रकृतिके साय मिश्रण नहीं होता। उसकी प्रयक्ता बनी रहती है। इस प्रकार पुरुष प्रकृतिके साथ समुक्त और पृथक भी दिखायी देता है ॥ २१ ॥

यदा तु गुणजालं तत् माकृतं वै जुगुप्सते। पश्यते च परं पश्यं तदा पश्यन्न संत्यजेत्॥ २२॥

जन नइ प्राकृत गुणसमुदायको कुत्सित समझकर उससे विरत हो जावा है, उस समय वह परम दर्शनीय परमात्माका दर्शन पा जाता है और उसको देखकर फिर मी उसका त्याग नहीं करता अर्थात् उससे अलग नहीं होता ॥ २२ ॥ कि मया इतमेतावद् योऽहं कालमिमं जनम्। मत्स्यो जालं ह्यविद्यानादनुवर्तितवानिह ॥ २३ ॥

( जिस समय जीवात्माको विवेक होता है, उस समय वह यों विचार करने लगता है—) स्ओह ! मैंने यह क्या किया १ जैसे मछली अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जालमें देस -बाती है। उसी प्रकार में भी आबतक यहाँ इस प्राकृत शरीर-का ही अनुसरण करता रहा ॥ २३ ॥

अहमेव हि सम्मोहादन्यमन्यं जनाजनम्। अतयो यथोदकशानादनुवर्तितवानहम् ॥ २४॥

'जैसे मत्स्य पानीको ही अपने जीवनका मूळ समझकर एक जलाशयसे दूसरे जलाशयको जाता है। उसी तरह मैं भी मोहनश एक शरीरसे दूसरे शरीरमें भटकता रहा॥२४॥ मत्स्योऽन्यत्वं यथाशानादुदकान्नाभिमन्यते।

आत्मानं तद्वदृङ्गानादृन्यत्वं नैव वेद्म्यहम् ॥२५॥

'जैसे मल्स अज्ञानवश अपनेको जलसे मिन्न नहीं समझता। उसी प्रकार मैं भी अपनी अञ्चताके कारण इस प्राकृत शरीरसे अपनेको भिन्न नहीं समझता था ॥ २५ ॥

ममास्तु धिगबुद्धस्य योऽहं मग्नमिमं पुनः। अनुवर्तितवानः मोहादन्यमन्यं जनाज्जनम् ॥२६॥

'मुझ मृद्को थिकार है। जो कि संसारसागरमें इवे हए इस शरीरका आश्रय छे मोहवश एक शरीरसे दूसरे शरीरका

अनुसरण करता रहा ॥ २६ ॥ अयमन भवेद बन्ध्रनेन सह मे क्षमम्।

साम्यमेकत्वमायाती यादशस्तादशस्त्वहम् ॥२७॥

वास्तवमे इस जगत्के भीतर यह परमात्मा ही मेरा बन्ध है। इसीके साथ मेरी मैत्री हो सकती है। पहले मैं कैसा भी क्यों न रहा होऊं, इस समय तो मैं इसकी समानता और एकताको प्राप्त हो चुका हूँ, जैसा वह है वैसा ही मैं हूँ॥

तुल्यतामिह पश्यामि सहशोऽहमनेन वै। थयं हि विमलो व्यक्तमहमीदशकस्तथा ॥२८॥

'इसीमें मुझे अपनी समानता दिखायी देती है। मैं अवश्य इसके ही सहश हूँ । यह परमातमा प्रत्यक्ष ही अत्यन्त

निर्मल है और मै मी ऐसा ही हूँ ॥ २८॥

योऽहमज्ञानसम्मोहादश्वया सम्प्रवृत्तवान् ।

ससङ्गयाहं निःसङ्गः स्थितः कालमिमं त्वहम् ॥ २९ ॥ भीं जो कि आसक्तिसे सर्वया रहित हूँ तो भी अज्ञान

एवं मोहके वशीभृत होकर इतने समयतक इस आसक्तिमयी जड प्रकृतिके साथ रमता रहा ॥ २९॥

अनयाहं वशीभूतः कालमेतं. न वुद्धवान् । कथमावसे ॥ ३०॥ उद्यमध्यमतीचानां तामह **'इसने** मुझे इस तरह वशर्में कर लिया था कि मुझे

आजतकके समयका पता ही न चला । यह तो उच्छ मध्यम तथा नीच सब श्रेणीके छोगोंके साथ रहती है। मला, इसके

साय में कैसे रह सकता हूँ १॥ ३०॥

समानयानया चेह सह वासमहं कथम्। गंच्छाम्यबुद्धभावत्वादेषेदानीं स्थिपे भवे॥३१॥

को मेरे साथ संयुक्त होकर मेरी समानता करने लगी है, ऐसी इस प्रकृतिके साथ मैं मूर्खतावश सहवास कैसे कर सकता हूँ ! यह लो, अब मैं खिर हो रहा हूँ ॥ ३१॥

सहवासं न यास्यामि कालमेतदि वञ्चनात ।

विञ्जतोऽस्म्यनया यदि निर्विकारोविकारया ॥ ३२॥ भी निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृतिके द्वारा ठगा गया । इतने समयतक इसने मेरे साथ ठगी ही है। इस्छिये अव इसके साथ नहीं रहूँगा ॥ ३२ ॥ न चायमपराधोऽस्या ह्यपराधो ह्ययं मम्।

योऽहमत्राभवं सकः पराङ्मुखमुपस्थितः॥ ३३॥

किंतु यह इसका अपराध नहीं है। सारा अपराध मेरा ही है। जो कि मैं परमात्मासे विमुख होक्र इसमे

आसक्त हुआ खित रहा ॥ ३३ ॥

वतोऽस्मि वहुरूपासु स्थितो मूर्तिप्वमृतिमान् । असर्तश्चापि सर्वात्मा समत्वेन प्रधरितः॥३४॥

·यद्यपि में सर्वथा अमूर्त हूं अर्थात किसी आकारवाल

नहीं हूं तो भी मैं प्रकृतिकी अनेक रूपवाटी मूर्तियोमें स्थित हुआ देहरहित होकर भी भगतारे परास होनेके कारण देहधारी बना रहा ॥ १४॥

प्राक कृतेन समत्वेन तास ताखिह योनिय ।

निर्ममस्य ममत्वेन कि फतं वास वास च ॥ ३५॥ पढ़ले जो मैंने इसके प्रति ममता भी थी। उसके बारण

मुझे भिन्न-भिन्न योनियोंमें भटकना पढ़ा । यद्यपि में ममता-रहित हॅं तो भी इस प्रकृतिजनित समताने भिन्न भिन्न

योनियोंमें मुझे डालकर मेरी बड़ी हुर्दशा कर डाडी ॥ ३५॥ नप्टसंबेन चेतसा। **चर्तमाने**न

भयाञ्चानया कार्यमहंकारकतात्मया ॥ ३६ ॥ **ब्हसके साथ नाना प्रकारकी योनियों**में भटकनेके **फारण** 

मेरी चेतना खो गयी थी । अव इस अहंकारमयी प्रकृतिमे

भेरा कोई काम नहीं है ॥ ३६ ॥

थात्मानं बहुधा कृत्वा येथं भूयो युनकि माम् । इदानीमेष बद्धोऽसि निर्ममो निरहंकतः॥३७॥

ध्यव भी यह बहुत से रूप घारण करके मेरे साथ संयोगकी चेष्टा कर रही है। किंद्ध अब मैं सावधान हो गया हुँ॰ इसलिये ममता और अहंकारते रहित हो गया हूँ ॥२७॥

नित्यमहंकारकृतात्मकम्। समत्वमनया अपेत्याहमिमां हित्वा संश्रयिप्ये निरामयम् ॥ ३८॥

 अय तो इसको और इसकी अहंकारस्वरूपिणी ममना-को त्यागकर इससे सर्वथा अतीत होकर में निरामय परमाला

की शरण देंगा ॥ ३८ ॥

अनेन साम्यं यास्यामि नानयाहमचेतया। क्षेमं मम सहानेन नैकत्वमनया सह ॥ ३९॥ उन परमात्माकी ही समानता प्राप्त करूँगा । इत ला

प्रकृतिकी समानता नहीं घारण करूँगा। परमात्माके मन छंयोग करनेमें ही मेरा कल्याण है। इस प्रकृतिके राय नहीं॥

पर्वं परमसम्बोधात् पञ्चविद्योऽनुबुद्धवात्। अक्षरत्यं नियच्छेत त्यक्त्वा क्षरमनामयम् ॥ ४०॥ ्ष्ट प्रकार उत्तम विवेकके द्वारा अपने शुद्ध स्वरूपका शान प्राप्तकर चौबीत तस्वीते परे पचीववाँ आत्मा अरभाव (विनाशशीलता) का त्याग करके निरामय अस्वरमावको प्राप्त होता है॥ ४०॥

अञ्चक्तं व्यक्तधर्माणं सशुणं निर्शुणं तथा। निर्शुणं प्रथमं दृश्चा ताढम् भवति मैथिल ॥ ४१॥ भिथिलानरेश । अन्यक्तं प्रकृतिः न्यकं महत्तस्यादिः

सगुण (जडवर्ग), निर्गुण (आस्मा) तथा सबके आदि-भृत निर्गुण परमात्माका साक्षात्कार करके मनुष्य खर्य भी वैसा ही हो जाता है ॥ ४१ ॥

अक्षरक्षरयोरेतदुक्तं तव निदर्शनम्। मयेद क्षानसम्पन्नं यथाश्रुतिनिदर्शनात्॥ ४२॥

राजन् । वेदमें जैसा वर्णन किया गया है। उसके अनुरूप यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाला ज्ञान मैंने तुम्हें सुनाया है॥ निम्संदिम्धं च सुदूषमं च वितुद्धं विमलं यथा।

प्रवस्यामि तु ते भूयस्तन्तिवोध यथाश्रुतम् ॥ ४३ ॥ अत्र पुनः शुतिके अनुसार सदेहरहित, सूहम तथा

अत्यन्त निर्मेळ विशिष्ट शानकी बात द्वार्स् बता रहा हूँ; हुनो ॥ सांख्ययोगी मया भोक्ती शास्त्रह्वयनिदर्शनात्। यदेव शास्त्रं सांख्योक्तं योगदर्शनगेव तत्॥ ४४॥

भीने साख्य और योगका जो वर्णन किया है। उठामें हुन दोनोंकी प्रथम-प्रयक् दो कास्र बताया है। परतः वास्तवमें जो साख्यसास्त्र है। बदी योगसास्त्र भी है (क्योंकि दोनोंका फड एक ही है) ॥ ४४॥ प्रवोधनकरं हानं सांस्थानासयनीपते । विस्पन्धं प्रोच्यते तत्रशिष्याणां हितकाम्यया ॥ ४५ ॥

पृथ्वीताय ! मैंने शिषोंके हितकी कामनाचे उनके लिये शानवतक जो सारुपदर्शन है। उसका तुम्हारे निकट सप्टरूपरे वर्णन किया है ॥ ४५॥

वृहड्यैवमिर्दं शास्त्रमित्याहुविंदुषो जनाः। असिश्च शास्त्रे योगानां पुनर्वेदे पुरःसरः॥ ४६॥

विद्वान् पुरुषींका कहना है कि यह साख्यशास्त्र महान् है। इस शास्त्रमें भोगशास्त्रमें तथा वेदमें अधिक प्रामाणि-कता समझकर मनुष्यको इनके अध्ययनके लिये आगे बढना चाहिये॥ ४६॥

पञ्जविद्यात् परं तस्वं पठवते न नराधिप। सांस्थानां तु परं तस्वं यथावद् तुर्वार्णेतम् ॥ ४७ ॥

नरेशर 1 साल्यशास्त्रके आचार्य पचीसने तत्त्वसे परे और किसी तत्त्वका वर्णन नहीं करते हैं। यह मैंने साल्योंके परम तत्त्वका यथानत्त्वरते वर्णन किया है॥ ४७॥ युद्धमप्रतियुद्धत्त्वाद् युच्यमानं च तत्त्वतः। युच्यमानं च युद्धं च प्राहुर्योगनिद्दर्शनम्॥ ४८॥

जो नित्य शानसम्बन परमहा परमाहमा है। वही बुद्ध है तथा जो परमात्मतत्त्वको न शाननेके कारण जिलास जीवात्मा है। उतकी 'खुच्यमान' तथा होती है। इत मकार योगके विद्धान्तके अनुसार बुद्ध (नित्य शानसम्बन्न परमात्मा) और खुच्यमान (जिलास जीव)-ये दो जैतन माने गये हैं। | १४८||

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वीण मोक्षधर्मपर्वीण विसिष्टकराळजनकसवादे सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्धायः ॥ ३०७ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वेम विसिष्ठकराळजनकसंवादविषयक तीन सौ सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०७ ॥

# अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

श्वर-अक्षर और परमात्म-तत्त्वका वर्णन, जीवके नानात्व और एकत्वका दृष्टान्त, उपदेशके अधिकारी और अनधिकारी तथा इस झानकी परम्पराको बताते हुए वसिष्ठ-कराळजनक-संवादका उपसंहार

निवस्य स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वापत स्वा

विस्तष्टमी कहते हैं—राजन्। अत बुद्ध (परमास्ता), अबुद्ध (जीवास्मा) और इस गुणमर्थी स्तरि (प्राप्तस्ता), अबुद्ध (जीवास्मा) और इस गुणमर्थी स्तरि (प्राप्तक्ष) का वर्णन हुनो। जीवास्मा अपने आपको अनेक स्पॉर्म प्रकट करने उन स्पॉकी सत्य मानकर देखता रहता है।। यत्वदेखं विकुच्धांणी द्धार्यमानो न सुभ्यते।

गुणान् धारयते होव स्वतत्याक्षिपते तदा ॥ २ ॥ वास्तवर्मे शानस्यन्न होनेपर भी इस प्रकार प्रकृतिके समर्गेते विकारको प्राप्त हुआ जीवास्य ब्रह्मको नहीं जान पाता । वह गुणोको घारण करता है। अतः कर्नृत्वका अभियान । तेकर रचना और सहार किया करता है ॥ २ ॥ ताते हुए वसिष्ठ-करालजनक-संवादका उपसंहार व्यज्जसं त्विह क्षीडार्थं विकरोति जनाधिप। अञ्चकवोधनाच्चैव युध्यमानं वदन्त्यपि॥३॥

बनेश्वर ! जीवातमा इस जगत्में सदा क्रीड़ा करनेके लिये ही विकारको प्राप्त होता है। वह अञ्चल प्रकृतिको जानता है। इस्रक्षियं क्रृषि-मुनि उसे 'वुष्यमान' कहते हैं॥ ३॥ न त्वेच बुष्यतेऽञ्चकं समुणं तात निर्मुणम् । कहाबित् रवेच सहवेतदाहुरप्रतिसुद्कम् ॥ ४॥

वात । परब्रह्म परमात्मा सराण हो या निर्मुण, उसे प्रकृति कमी नहीं जानती ( क्योंकि वह जब है ), अतः सार्व्यवादी विद्याच् इस प्रकृतिको अप्रतिब्रुद्ध ( जानसून्य ) कहते हैं ॥ ४॥ युष्यते यदि वाव्यक्रमेतह वै पञ्चविशकम्।

# € € ₹--- ₹. 8---

19004

बुष्यमानो भवत्येव सङ्गात्मक इति श्रुतिः। अनेनाप्रतिबुद्धेति चदन्त्यव्यक्तमच्युतम्॥ ५॥

यदि यह मान लिया जाय कि प्रकृति भी जानती है तो यह केवल पचीसनें तत्व-पुरुषको ही उससे संयुक्त होकर जान पाती है, प्रकृतिके साथ सयुक्त होनेके कारण ही जीव सङ्गासक (सङ्गी) होता है; ऐसा श्रुतिका कथन है। इस सङ्गदोषके कारण ही अवस्त एवं अविकारी जीवात्माको लोग

'मूढ़' कह दिया करते हैं ॥ ५॥

अन्यक्तबोधनाचापि वुष्यमानं वदन्त्युत । पञ्जविद्यां महात्मानं न चासावपि वुष्यते ॥ ६ ॥ षड्विद्यां विमलं वुद्धमप्रमेयं सनातनम् । स त तं पञ्जविद्यां च चतुर्विद्यां च वृष्यते ॥ ७ ॥

पचीयवाँ तत्त्वरूप महात् आत्मा अध्यक्त प्रकृतिको जानता है, इसिक्रेय उसे (बुध्यमान' कहते हैं। परंतु वह भी छन्त्रीसर्वे तत्त्वरूप निर्मेख नित्य छद्ध बुद्ध अप्रमेय धनातन परमात्माको नहीं जानता है। किंद्ध बहु सनातन परमात्मा उस पचीसर्वे तत्त्वरूप जोवात्माको तथा चौबीववीं प्रकृतिको भी मळीमाँति जानता है।। ह-७।।

जानता ह ॥ ६-७ ॥ इश्यादस्ये छनुगतं खभावेन महायुते । अञ्चलमञ्च तर ब्रह्म सुध्यते तात केवलम् ॥ ८ ॥

तात । महातेजस्वी नरेश । वह अध्यक्त एवं अहितीय ब्रह्म यहाँ हश्य और अहश्य सभी बस्तुओंने स्वमावते ही व्याप्त है। अतः वह सक्को जानता है ॥ ८ ॥ केवर्ल पञ्चिवंशं च चतुर्विशं न पश्यित । कुष्यमानो यदाऽऽरुमानमन्योऽहमिति मन्यते ॥ ९ ॥ महा प्रकृतिमानेष भवत्यव्यक्त्रलोचनः।

चौबीवर्ता अन्यत्त प्रकृति न तो अहितीय ब्रह्मको देख पाती है और न पचीसर्वे तत्करूप जीवास्माको । जब जीवास्मा अव्यक्त ब्रह्मकी ओर दृष्टि रत्करूप अपनेको प्रकृतिये भिन्न मानता है, तब यह प्रकृतिका अधिपति हो जाता है ॥ ९३ ॥ बुध्यते च परा बुद्धि विद्युद्धाममळा यदा ॥ १० ॥

षड्विशो राजशार्द्छ तथा बुद्धत्वमावजेत्। ततस्यजति सोऽन्यकं सर्गप्रखपधर्मि वै॥११॥

नृपश्रेष्ठ । जब जीवात्मा शुद्ध ब्रह्मविषयिणी, निर्मेळ एवं सर्वोत्कृष्ट दुद्धिको प्राप्त कर लेता है, तब वह छन्नीसर्वे तत्त्वरूप परब्रह्मका साद्यात्कार करके तद्गुप हो जाता है। उस स्थितिमें वह नित्य शुद्ध-बुद्ध ब्रह्ममावमें ही प्रतिष्ठित होता है। फिर तो वह सृष्टि और प्रलयरूप भर्मवाली अन्यक्त प्रकृतिसे सर्वथा अतीत हो जाता है॥ १०-११॥

निर्गुणः प्रकृति चेद गुणयुक्तामचेतनाम् । ततः केवलधर्मासौ भवत्यव्यक्तदर्शनात् ॥ १२ ॥ वह गुणाँवे अतीत होकर निगुणमयी प्रकृतिको नडरूपमें

वह गुणीस अतात हाकर त्रशुणकरा अध्यान उउरायन वह गुणीस अतात हाकर त्रश्निको अपनेसे सर्वमा अभिन्न जान लेता है। इस प्रकार प्रकृतिको अपनेसे सर्वमा

देखनेके कारण वह कैवल्यको प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ केवळेन समागम्य थिमुकोऽऽत्मातमाप्नुयात् । पतत् तु तत्वमित्याहुनिस्तत्त्वमकरामरम् ॥ १३ ॥

केवल ( आंद्रतीय ) ब्रावि मिलकर सब प्रवास्त वन्धनी से सुक्त हुआ अपने परमार्थलरूप परमालाको प्राप्त से जता है। इसीको परमार्थलक कहते हैं। यह सब तत्त्वीले अतीव तथा जरा-मरणवे रहित है॥ १३॥

तत्त्वसंश्रयणादेतत् तत्त्ववन्न च मानद् । पञ्जविद्यति तत्त्वानि प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ १४॥

सबको मान देनेवाल नरेग । बीबात्म तत्त्वीं जा अभय लेनेले ही तत्त्व-सहस्य प्रतीत होता है । वात्त्वसँ वह तत्त्वीं का द्रष्टामात्र होनेके कारण तत्त्व नहीं है—तत्त्वीले तर्व्या किन्न ही है । इस प्रकार मनीत्री पुरुष ( प्रकृतिके चौबीत तत्त्वीके साथ ) जीवात्माको भी एक तत्त्व मानकर कुल पचीत तत्त्वीं का प्रतिपादन करते हैं ॥ १४ ॥

न चैष तस्ववांस्तात निस्तत्वस्वेष दुदिमान् । एष मुञ्जति तस्त्वं हि क्षिप्रं वुद्धस्य छक्षणम् ॥ १५॥

तात । यह जीवासा वास्तवमें तत्वीव अतीत है। अतः तद्भुप नहीं होता है। अपितु जानवान होनेके कारण व्रदाणनमा उदय होनेपर यह शीव ही प्राकृत तत्वीका त्याग कर देता है और उसमें नित्य श्रद्ध-बुट ब्रह्मके लक्षण प्रकट हो जाते हैं।। पद्मिकोऽहमिति प्राक्षो मृह्यमाणोऽजरामरः।

केबळेन वळेनैव समतां यात्यसंशयम् ॥१६॥

भी पचीव तत्त्रोंचे भिन्न छन्गीवर्षो परमात्मा हूँ । नित्य
ज्ञानवम्पन्न और जाननेके योग्य अन्य अमरस्वरूप हुँ, हैं
प्रकार विचार करते-करते जीवात्मा केवल विवेश-गर्थ ही
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है, इसमें वश्य नहीं है॥ १६॥
व्यक्तियोन प्रयुद्धेन युच्यमानोऽप्यवुद्धिमानः।

पत्रानात्विमरयुक्तं सांध्यश्वतिनिदर्शनात्॥१७॥ जीव छन्शेषवं तत्त्व जानखरूप परमात्माने प्रदापि ही जहवर्षको जानता है। परंतु उसे जानकर भी परमात्माने न जाननेके कारण वह अज्ञानी ही रह जाता है। यह अन्त

न जाननक कारण वह अज्ञाना हा रह जाना है। दे जीवके नानात्वरूप वरचनका कारण बताया जाता है। देश कि सार्व्यशास्त्र और श्रुतियोद्धारा दिण्दर्गन पराया गया है॥ स्रोतनेन समेतस्य पञ्चविज्ञातिकस्य है।

चतनन समतस्य पञ्चावशातकस्य ए एकत्यं ये भवत्यस्य यदा दुद्धत्या न चुण्यते ॥ १८॥ अत्र जीवातमा दुद्धिके हारा जहवर्गको अपना नही

समझता अर्थात् उससे सम्बन्ध नहीं जोड़ताः तव नित्य चेतन परमात्मासे स्युक्त हुए उस जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता हो जाती है ॥ १८॥

वुध्यमानोऽप्रयुद्धेन समतां याति मेथिल। सङ्ग्रथमां भवत्येप निःसङ्गातमा नराधिय॥ १९॥ मिथिकानरेश ! जनतक जीनातमा जहनगंको करन समक्षता है, तयतक उस जहवर्षकी ही समताको वह प्राप्त होता है। यथांप वह स्वरूपसे असङ्घ है, तो भी प्रकृतिके सम्प्रकृति आश्रक्तिरूप धर्मवाका हो जाता है।। १९॥ निःसङ्गातमानमासाद्य पड्विञ्चकमजं विभुम्। चिशुस्त्यज्ञति चाञ्चक यदा त्वेतद्विञ्च द्वयते॥ २०॥ चतुर्विश्वमस्त्रारं च षड्विशस्य प्रवाधनात्।

छव्यीसर्वे तत्त्व परमात्मा अवन्याः सर्वव्यापी और सङ्घ दोयसे रहित है। उसकी धरण लेकर जब जीवातमा उसके स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है। तब परमात्मकानके प्रभावले स्वयं भी सर्वव्यापी हो जाता है तथा चौभीत तत्त्वीले जुक्त प्रकृतिको असार समझकर त्याग देता है॥ २०३ ॥

पप हापतिवुद्धश्च वुष्यमानश्च तेऽनघ ॥ २१ ॥ प्रोको वुद्धश्च तत्त्रेन यथाश्चतिनदर्शनात् । नानात्वैकत्यमेतावव् द्रष्टव्यं शास्त्रदर्शनात् ॥ २२ ॥

निष्पाप नरेश । इस प्रकार कैंने द्वमहे अप्रतिबुद्ध ( धर )। इष्यमान ( अधर जीवाल्या ) और बुद्ध ( श्वान्स्वरूप परमात्मा )—इन तीनीका श्रुतिके निर्देशके अनुसार यायार्थरूपने प्रतिपादन किया है। शास्त्रीय दृष्टिके अनुसार भीवालाके नानाव और एकावको इसी तरह समझना चाहिये॥ मराको दुम्बरे यहदन्यार्थं सहदेतयोर। मरस्योदके यथा तहदन्यस्वमुपरुष्टमने॥ २३॥

कैसे गूलर और उत्तके कीड़े एक साथ रहते हुए मी परस्यर मिल्र हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुपमें भी मिल्रता है। जैसे मछली और जल एक-दूबरेसे मिल्र हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुपमें भी भेर उपलब्ध होता है। २३॥ प्रवमेवावगन्तव्यं नानात्वैकत्यमेतयोः। प्रतिस्ति मोश इत्युक्तमध्यक्तश्रानसंहितम्॥ २४॥

इसी मकार मक्ति और पुरुषकी एकता और अनेकता-को समझना चाहिये । अव्यक्त प्रकृतिका पुरुषे जो नित्य भेद हैं। उसके यथार्यज्ञानये पुरुष उसके वन्यनते गुक्त हो जाता है। इसीको मोक्ष कहा गया है॥ २४॥ पञ्जाविद्यातिकस्थास्य योऽयं वृद्देपु वर्तते। एप मोक्षयितक्योति माहुरज्यक्तगोचरान्॥ २५॥

इस शरीरमें जो पचीसमें तत्व अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान है। उसे अव्यक्तने कार्यभूत महत्तत्वादिके बच्धनसे मुक्त करना आवश्यक है। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं ॥ २५ ॥ सोऽयमेत्रं विमुच्येत नान्यथेति विनिक्क्षयः। परेण परधर्मा च भवस्येष समेस्य वै॥ २६॥

वह अवशास्त्र प्रश्नेक प्रकारते ही युक्त हो सकता है। वह अवशास्त्र पूर्वोक्त प्रकारते ही युक्त हो सकता है। अन्यथा नहीं। यही विद्यानींका निश्चय है। यह दूकरेते मिल-कर उसीका समानवर्गी हो जाता है॥ २६॥ विश्वयुक्ष्मर्भ शुद्धेन सुद्धेन स्व सुद्धिसान्। विश्वकृष्मर्भ सुक्तेन समेत्य पुरुष्पंभ॥ २०॥ पुरुषप्रवर ! जीवातमा श्रद्ध पुरुषका सङ्ग करके विश्वद्ध धर्मवाहा होता है । किसी जानी या बुद्धिमान्का सङ्ग करनेष बुद्धिमान् होता है । किसी सुकते विख्वेपर उसमें सुकके से ही धर्म या व्यवण प्रकट होते हैं ॥ २७ ॥ वियोगधर्मिणा चैव विसुक्तातमा भवत्यथ । वियोगधर्मिणा विमोक्षत्रध्य समेत्येष्ठ तथा भवेत ॥ २८ ॥

जितका प्रकृतिये सम्बन्ध इट गया है। ऐसे पुरुषते भिक्नेनर वह विमुक्तात्मा होता है। जो मोक्षपमेंसे युक्त है। उसका साथ करनेसे जीवको मोक्ष प्राप्त होता है॥ २८॥ शुचिकमा ग्रुचिक्चेव भवत्यमितदीप्तिमान्। विमुक्तात्मा च भवति समेत्य विमुक्तात्मना॥ २९॥

जिसके आचार विचार शुद्ध हैं। उससे मिलनेपर वह पवित्रक्तां पत्न पवित्र होता है। जिसका अन्तः करण निर्मल है। उसके सम्पर्कर्मे जानेपर वह भी निर्मलात्मा और अग्रित-वेससी होता है।। २९॥

केवलातमा तथा चैव केवलेन समेत्य वै। स्वतन्त्रस्य स्वतन्त्रण स्वतन्त्रत्वमवाप्तुते॥ ३०॥ श्रद्धितीय परमात्माते सम्बन्ध स्थापित करके वह तद्द्रपता-

आद्धार परमात्मात सम्बन्ध स्थापित करने वह तद्रूपता-को प्राप्त हो जाता है अर्थात् अद्वितीय परमात्माको प्राप्त हो जाता है। स्वतन्त्र परमेश्वरते सम्बन्ध रखनेके कारण वह पास्तवर्मे स्वतन्त्र होकर वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है।

पताबदेतत् कथितं मया ते तथ्यं महाराज यथार्थतत्त्वम् । समस्सरत्यं परिगृह्य चार्थं

सनातनं ब्रह्म विशुद्धमाद्यम् ॥ ३१॥ महाराज । मैंने हैंच्यां-हेंप्से रहित मावको स्वीकार फरफे और दुम्होरे प्रयोजनको समहाकर तुमसे प्रेमपूर्वक इस शुद्ध सनातन एव सबके आदिभूत सत्यस्वरूप ब्रह्मके यथार्थ तत्वका इस रूपमें वर्णन किया है॥ ३१॥

नावेदनिष्ठस्य जनस्य राजन् प्रदेयमेतत् परमं त्वया भवेत्। विधितसमानाय विवोधकारणं

प्रवोधहेतोः प्रणतस्य शासतम् ॥ ३२ ॥ राज्ञत् । जो मतुष्य वेदमें श्रद्धा रखनेवाला न हो, उसे इस उत्तम ज्ञानका उपदेश तुम्हें नहीं करना चाहिये । जिसे बोबके क्षिये स्विक प्यास हो तथा जो जिज्ञासुमावसे शरणमें व्याया हो, वहीं इस उपदेशको सुननेका अधिकारी है ॥ २२ ॥

न देयमेतच तथानृतात्मने शडाय क्षीयाय न जिक्सवुद्धये। न पण्डितक्षानपरोपतापिने

देयं तु देयं च निवोध याहरो ॥ ३३ ॥ अवत्यवादीः होठः नीचः कपटीः अपनेको पण्डित साननेवाछे और दूषरेको कृष्ट पहुँचानेवाछे समुध्यको भी हसका उपदेश नहीं देना चाहिये । कैते पुरूपको हव शानका उपदेश देना और अवस्थ देना चाहिये-यह भी उन को ॥ २३ ॥ अञ्चान्यतायाय गुणान्तिताय परापवाहाह विरताय नित्यम् । विशुद्धमोगाय सुधाय नित्यं क्रियावतं च क्षमिणे दिताय ॥ ३४ ॥ विविक्तशीकाय विश्विमयाय विवानहौताय यह्शुद्धाय । विज्ञानते चैव न चाहितक्षमे देमें च शकाय रामे च देयम् ॥ २५ ॥ अद्राञ्च गुणवान् परिन्तां स्वा सूर रहनेवाके, विश्वद्ध योगी। विद्ञान, परा शास्त्रोक्त कर्म करनेवाके, खमाबीक,

योगी, विद्वारा, चदा बाख्योक कर्म कटनेवाल, व्यवस्त्रील, सबके द्वितेषी, एकान्तवासी, शास्त्रविक्त आदर करनवाल, विवादहीन, बहुक, विक्र, किसीका अहित न करनेवाल तथा इन्द्रियस्वय एवं मनोनिमहमें समर्थ पुरुषको ही इस शानका उपरेश देना चाहिये॥ १४-१५ ॥

पतैर्गुणीर्हानतमे न देय-मेतत् परं श्रह्म विशुद्धमाहुः। न श्रेयसा योह्मति ताहरे। इतं धर्मात्रकारमणात्रदातातः॥

जो इन सहुयाँसे अत्यन्त हीन हो। उसे हक्का उपदेश नहीं देना चाहिये। यह शान निमुद्ध परम्रसस्तरम बताया भया है। वैसे गुणहीन पुरुषको दिया हुआ यह शान उसके क्रिये कह्याणकारी नहीं होगा तथा दुपात्रको उपदेश देनेसे

वह वक्ताका भी करयाण नहीं करेगा ॥ ३६ ॥

पृथ्वीमिमां यद्यपि रह्मपूर्णी द्यानम देयं त्विदमन्नताय। जितेन्द्रियापैतद्संशयं ते

भवेत् प्रदेषं परमं नरेन्द्र॥ २७॥ नरेन्द्र! क्रिक्ते इत और नियमीका पाळन न किया हो। वह प्रदि रजींसे मरी हुई इस सारी एम्बीका राज्य दे तो भी उसे इस झानका उपदेश नहीं देना चाहिये। परंतु कितीन्द्रव पुरुषको निस्तदेह इस परम उत्तम झानका उपदेश देना तको उत्तित हैं॥ ३०॥

> कराल मा ते भयमस्तु किञ्चि-देतच्छूतं ब्रह्म एरं त्वयाय। यथावडुकं एरमं पवित्रं विकोसस्यन्तमसरिमस्यम् ॥ ३८॥

अवाधनन्मामरणं च राजम् निरामयं बीतमयं शिवं च । समीक्य मोहं त्यज वाद्य सर्वं इतस्य तत्सार्थमिहं विदित्वा ॥ ३९ ॥ कराल । तमने प्रस्ते आज एदसका अन सता है। व्यतः द्वान्यरि मनम् तनिक भी भय नरी होना च्याहिये। वर् परत्रद्धा परम पवित्रः शोक्तरिहेतः शादिः सम्य और जनाः इद्याः जनम-मृत्युष्ठे चचानेवाकाः निर्मायः निर्मयः तम् क्रव्याणसम् है। राजन्। उदाकाः येन प्रधावतृत्त्रभे प्रतियदन क्रिया है। वही समूर्णः शानीका तारिक्क अर्थ है। ऐता जन कर उसका शान भागः करके शान मोहका परित्याम कर दो॥ अवाहसमितिह्यः स्थाः सनाततानः

जिरण्यगर्भाट् गदतो नराधिप। असाय यसेन तसुप्रचेतसं

स्वतातनं ब्रह्म यथाद्य वै त्याया ॥ ४०॥ नरेश्वर ! जिव प्रकार आज तुमने मुवते छनातन ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त किया हैं। इसी प्रकार मेने भी दिएलामं जामने प्रविद्य स्वतातन उपचेता व्यवाजीके मुखते, उन्हें यहे एकने प्रविद्य स्वतातन उपचेता व्यवाजीके मुखते, उन्हें यहे एकने प्रविद्य स्वतातन उपचेता व्यवाजीके मुखते, उन्हें यहे एकने

पृष्टस्त्यस चासिस यथा सरेन्द्र यथा सपेदं त्ययि खोक्तमधा । तथावार्तं झहाणो में नरेन्द्र महाझानं सोखांबिदां परायणम् ॥ ११॥ नरेन्द्र । जैवे तुमने मुसले पूजा है और केश मेंत्र तुप्तरे प्रति अपन दश आनका उपरोग्ध किया है। उसी प्रमार में मों झहासीवे प्रश्न करके उनके मुखले दस महाज् गानके प्राप्त किया है। यह सोक्सानियोंका परस आस्त्र है॥ ४१॥

भीष्म उपाच

पतहुक पर्व ब्रह्म यसमाव्यति पुतः । पञ्जविद्यो महापाज परमपितिहर्दानात् ॥ ४२ ॥ भीष्मजी कहते हैं —महापा । महिष् विद्यते पत्नवे अनुसार वह परब्रह्मका स्वरूप मेंने सुग्दे बताया है। जिने पाकर जीकारमा किर इस संसारमें नहीं सीहता ॥ ४२ ॥

पुनरानृत्तिमान्नोति परं झानमवाण च । नावशुम्यति तत्त्वेन युष्यमानोऽतरामरम् ॥ ४३ ॥ जो इत उत्तम जानको गुरुके मुखरे वाहर मी मंथी-

भोति समझता नहीं है। वह पुनराष्ट्रचि (वारंबार शावाणन) को प्राप्त होता है और जो इसे तत्त्वतः समझ देना है। वर वरा-मानुष्ठे रहित परप्राद्ध परमात्मानो प्राप्त होता है। । ४३॥ पर्वाच्यास्वराष्ट्रप्रमुख्या होता है। एसा प्राप्त पर्वाच्यास्वराष्ट्रप्रमुख्या हेर्यापतो नुप ॥ ४४॥ क्रियतं तत्त्वतस्तात श्रुत्वा हेर्यापतो नुप ॥ ४४॥

कार्यतः तरचतस्ताव श्रुट्या व्यवसार १८। तात । नरेश्वर । यह परम कल्याणकारी अत्तम ज्ञान मेने देविषे नारदजीके मुँहते सुना या । जिने प्रधारम्पने नुग्रेर भी बताया है ॥ ४४ ॥

हिरण्यतभोहींपणा चसिन्छेन महात्मना । वसिष्टाहपिशाईन्डानारदोऽवातचानित्रम् ॥ ४५॥ नारदाद् चिदितं महामेतद् ग्रह्म सनातनम् । मा गुदाः कीरवेन्द्रः त्वं शुत्वेतत् परमं पत्रम् ॥ ४६॥

ब्रह्माजीसे महात्मा वसिष्ठ मुनिने यह ज्ञान-प्राप्त किया था। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठसे यह नारदजीको उपलब्ब हुआ और नारदजीवे मुझे यह सनातन ब्रह्मका उपदेश प्राप्त हुआ है। कौरवनरेश ! यह ज्ञान परमपद है । इसे सुनकर अब तुम शोकका स्थाग कर दो ॥ ४५-४६॥

येन क्षराक्षरे वित्ते भयं तस्य न विद्यते। विचते तु भयं तस्य यो नैतद् वेक्ति पार्थिव ॥ ४७ ॥

पृथ्वीनाथ | बिसने क्षर और अक्षरके तत्वको जान लिया है। उसमें किसी प्रकारका भी भय नहीं होता । जो इसे नहीं

जानताः उसीमें भय रहता है ॥ ४७ ॥ अविकाताच मृदातमा प्रतः पुनरुपाद्वत्। प्रेत्य जातिसहस्राणि मरणान्तान्यपादन्ते ॥ ४८॥

मूर्ख मनुष्य इस तत्त्वको न जाननेके कारण बारंबार ससारमें आता है और इजारों योनियोंमें जन्म-मरणके कप्टका अनुमव करता है ॥ ४८ ॥

देवलोकं तथा तिर्यक्षत्रच्यमपि चाइनुते।

यदि शुष्यति कालेन तसादशानसागरात्॥ ४९॥ ( उत्तीर्णोऽस्मादगाधात् स परमाप्नोति शोभनम्।)

वह देव, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी योनिमे मटकता रहता है। यदि कमी समयके अनुसार शुद्ध हो गया तो उस अगाध अज्ञानसमुद्रसे पार होकर परम कल्याणका मागी होता है ॥ ४९॥

अज्ञानसागरो घोरो छन्यकोऽगाध उच्यते । अहत्यहिन मन्जिन्ति यत्र भृतानि भारत॥५०॥

भरतनन्दन । अजानरूपी समुद्र अन्यक्तः अगाध और भयकर वताया जाता है। इसमें अवख्य प्राणी प्रतिदिन गोते

खाते रहते हैं ॥ ५० ॥ यसादगाधादव्यकादुचीर्णस्त्वं सनातनात्। तसात त्वं विरजाश्चैव वितमस्कक्ष पार्थिव ॥ ५१ ॥ राजन् ! तुम मेरा उपदेश पाकर इस अन्यक्तः आगाध एव प्रवाहरूपमें सदा रहनेवाले भवसागरसे पार हो गये हो। इसलिय अव तुम रजीगुण और तमोगुणसे भी रहित हो गये हो ॥

इति श्रीमहाभारते बात्नितपर्वणि मोक्षचमैपर्वणि वसिष्टकराळजनकसंवाटसमासी अष्टाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३०८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोध्रधमँपर्वमें वसिष्ठ-कशान्त्रजनक संवादकी समाप्तिविषयक

तीन सौ आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०८ ॥ ( दाक्षिणात्व अधिक पाठका है श्लोक मिलाकर कुल ५१ई श्लोक हैं )

# नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

जनकवंशी वसुमानको एक म्रनिका धर्मविषयक उपदेश

भीष्म उवाच

सगयां विचरन् कश्चिद् विजने जनकात्मजः। वने ददर्श विप्रेन्द्रमृषि धंशधरं भृगोः॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं-राजन् । एक समयकी बात है। जनकवंशका कोई राजकुमार शिकार खेलनेके लिये एक

निर्जन वनमें घूम रहा था। उसने वनमें बैठे हुए एक मनिको देखाः जो ब्राह्मणीमें श्रेष्ठ एव महर्षि म्राके वंडाधर ये ॥ १ ॥

उपासीनमपासीनः प्रणस्य शिरसा मुनिम्। पश्चादनमतस्तेन पप्रच्छ वस्त्रमानिदम् ॥ २ ॥

पास ही बैठे हुए मुनिको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वह राजक्रमार उनके समीपमें ही बैठ गया। उसका नाम बसुमान था। उसने महर्षिकी आजा छेकर उतसे इस प्रकार पूछा--।। २ ॥

भगवन् किमिद् श्रेयः प्रेत्य चापीह् वा भवेत । पुरुषस्याध्रुवे देहे कामस्य वदावर्तिनः ॥ ३ ॥

प्मगवन् ! इस क्षणमङ्गर शरीरमें कामके अधीन होकर रहनेवाले पुरुषका इस लोक और परलोक्सें किस उपायसे -कस्याण हो सकता है ! !! ३ !!

सत्कृत्य परिपृष्टः सन् सुमहात्माः महातपाः।

निजगाद ततस्तस्मै श्रेयस्करमिदं चचः॥ ४॥ सत्कारपूर्वक प्रश्न करनेपर उन महातपस्वी महात्मा मुनिने राजकुमार वसुमान्छे यह कल्याणकारी चचन कहा ॥

ऋषिरुवाच

मनसोऽप्रतिकुलानि प्रेत्य चेह च वाञ्छसि । ·भूतानां प्रतिकृष्टेभ्यो निवर्तस यतेन्द्रियः ॥ ५ ॥ ८ ऋषि बोले-राजकुमार ! यदि तुम इस लोक और

परलोकमे अपने मनके अनुकल बस्ताएँ पाना चाहते हो तो अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर समस्त प्राणियोंके प्रतिकृत आचरणींसे दूर इट जाओ ॥ ५ ॥

धर्मः सतां हितः पुंसां धर्मश्रीवाथयः सताम् । धर्माल्लोकास्त्रयस्तात प्रवृत्ताः सन्त्रराचराः ॥ ६ ॥ धर्म ही सत्पुरुषोक्षा कल्याण करनेवाला और धर्म ही

उनका आश्रय है। तात ! चराचर प्राणियोंसहित तीनों छोक धर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥

खादुकामुक कामानां वैतृष्ण्यं कि न गच्छिस । मधु पश्यसि दुर्वुद्धे प्रपातं नानुपश्यसि ॥ ७ ॥

मोगोंका रस लेनेकी इच्छा रखनेवाले दुर्बुद्धि मानव ! तुम्हारी कामपिपासा ज्ञान्त क्यों नहीं होती ? अभी तम्हें बुक्की केंची डालीमें लगा हुआ केवल मधु ही दिखायी देता है । वहाँसे गिरनेपर प्राणान्त हो सकता है, इसकी और तुम्हारी दृष्टि नहीं है ( अर्थात् अभी तुम भोगोंकी मिठाछ-पर ही छुभाये हुए हो । उससे होनेवाले पतनकी ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है ) ॥ ७ ॥

यथा ज्ञाने परिचयः कर्तव्यस्तत्फलार्थिना। तथा धर्मे परिचयः कर्तव्यस्तरफलाधिना॥ ८॥

जैसे ज्ञानका फल चाइनेवालेके लिये ज्ञानसे परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्मका फल चाहनेवाले मनव्यको भी धर्मका परिचय प्राप्त करना चाहिये ॥ ८॥ असता धर्मकामेन विशुद्धं कर्म दुष्करम्। सता तु धर्मकामेन सुकरं कर्म दुष्करम्॥ ९॥

दृष्ट पुरुष यदि धर्मकी इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्मका सम्पादन होना कठिन है और साधु पुरुष यदि धर्मके अनुष्ठानकी इच्छा करे तो उसके लिये कठिन-से-कठिन कर्म भी करना सहज है।। ९॥ वने ग्राम्यसुबाचारो यथा ग्राम्यस्तथैव सः। ब्रामे वनस्रवाचारो यथा वनचरस्तथा॥१०॥

वनमें रहकर भी जो ग्रामीण सुर्खोका उपभोग करनेमें छगा है। उसकी ग्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँवोंमें रहकर भी जो धनवासी मुनियोंके-से बर्तावमे ही सुख मानवा है। उसकी गिनती वनवासियोंमें ही करनी चाहिये ॥ १० ॥ मनोवाकायिके धर्मे क्षर थडां समाहितः। निवचौ वा प्रवृत्ती वा सम्प्रधार्य गुणागुणान् ॥११॥

पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति-मार्गमें जो गुण-अवगुण हैं। उनका तुम अच्छी तरह निश्चय कर छो; फिर एकाग्रविस हो मनः वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले धर्ममें श्रद्धा करो ( अर्थात् श्रद्धापूर्वक धर्मके पाछनमें छग जाओ ) ॥ ११॥ नित्यं च वहु दातव्यं साधुभ्यश्चानसूयता । प्रार्थितं वतशीचाभ्यां सत्कृतं देशकालयोः ॥ १२ ॥

प्रतिदिन वत और शौचाचारका पालन करते हुए उत्तम देश और कालमें साध पुरुषोंको प्रार्यना और सस्कार-पूर्वक अधिक-से-अधिक दान करना चाहिये और उनमें दोष्ट्रष्टि नहीं रखनी चाहिये ॥ १२ ॥

श्मेन विधिना छन्धमहीय प्रतिपादयेत्। क्रोधमुत्सुज्य द्धाच नानुतप्येन्न कीर्तयत्॥१३॥ श्चमकर्मोद्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्रको अर्पण करना

चाहिये। कीथको त्यागकर दान देना चाहिये और देनेके बाद न तो उसके लिये पश्चात्ताप करना चाहिये और न उसे द्सरोको बताना ही चाहिये॥ १३॥

अनुशंसः शुचिदीन्तः सत्यवागार्जवे स्थितः। योनिकर्मविशुद्धश्च पात्रं स्याद् वेदविद् द्विजः॥ १४॥

द्यालुः पवित्रः जितेन्द्रियः सत्यवादीः सरख्तापूर्ण वर्तीव करनेवाला तथा योनिष्ठे अर्थात् जन्मखे और कर्मसे

ग्रद वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान पानेका उत्तम पान है ॥१४॥ सरकृता चैकपत्नी च जात्या योनिरिहेण्यते । ऋग्यजुःसामगो विद्वान् पट्कर्मा पात्रमुच्यते ॥ १५॥

अपनी ही जातिके उत्तम कुलमे उत्पन्न हुई तथा परिद्वारा सम्मानित पवित्रता स्त्री यहाँ उत्तम योनि मानी गयी है।अतः जिसका ऐसी मातासे जन्म हुआ। हो वह जन्मसे शुद्ध है। अरुकः यजुष् और सामवेदका विद्वान् होकर सदा (यज्न-याजनः अध्ययन-अध्यापनः दान और प्रतिग्रह इन ) छः कर्मीका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है ॥ १५ ॥

स एव धर्मः सोऽधर्मस्तं तं प्रति नरं भवेत । **हेशकाळाववेक्ष्य** पात्रकर्मचिशेषेण

देश, काळ, पात्र और कर्मविशेषपर विचार करने है एक ही कर्म भिन्त-भिन्न मनुष्यके लिये धर्म और अधर्मरूप हो साता है।) १६ ।)

ळीळयार्ल्यं यथा मात्रात् प्रमृज्यात् तु रजः पुमान् । बहुयत्नेन च महत् पापनिईरणं नथा॥१७॥

जैसे शरीरमें थोडी-सी धूल लगी हुई हो तो मनुष्य उसे अनायास ही झाड़-पोंछकर दूर कर देता है; परंतु वहुत अधिक मैल बैठ जाय तो उसे बड़े प्रयक्षते दूर कर सरता है, उसी प्रकार थोड़ा पाप थोड़े से प्रयत्नते और महान् पाप महान् प्रायक्षित्त करनेते दूर होता है ॥ १७ ॥ विरिक्तस्य यथा सम्यग् घृतं भवति भेपजम्। तथा निर्द्धतदोपस्य प्रेरय धर्मः सुखावदः॥१८॥

जैसे जिसने विरेचनके द्वारा अपने पेटको अच्छी तरह साफ कर लिया हो। वह मनुष्य यदि घी लाय तो वह उसके लिये दवाके सामन लाभदायक होता है। उसी तरह जिसके सारे पाप-दोष दूर हो गये हैं। उड़ीके लिये धर्म परलोकर्में सुख देनेवाला होता है ॥ १८॥

मानसं सर्वभृतेषु वर्तते वै शुभाशुभम्। अशुभेभ्यः सदाऽऽक्षिष्य शुभेष्वेवावतारवेत्॥ १९॥

सभी प्राणियोंके मनमें शुभ और अशुभ विचार उदते रहते हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह चित्तको छदा अग्रम विचारोंकी ओरसे इटाकर ग्रुम विचारीमें ही लगाये ॥१९॥

सर्वे सर्वेण सर्वत्र क्रियमाणं च पृजय। खधर्मे यत्र रागस्ते कामं धर्मो विधीयताम्॥ २०॥ अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार सबके द्वारा सन जगह

किये जानेवाले सत्र प्रकारके कर्मोका आदर करी। तुम भी अपने धर्मके अनुसार जिल कर्ममें तुम्हारा अनुराग हो। उन का इच्छानुसार पालन करते रहो ॥ २० ॥

अधृतात्मन् धृतौ तिष्ट दुर्वुद्धे वुद्धिमान् भव । खप्रशान्तः प्रशाम्य त्वमप्राज्ञः प्राजयग्ररः॥ २१ ॥ अधीरिचित्त नरेश ! धीरताका आश्रय हो । दुईंदे !

बुद्धिमान् बनो । तुम सदा अशान्त रहते हो । अवते आन्त हो जाओ और अगतक मूर्लोकेन्डे गर्ताव करते रहे। अन विद्वानीके समान आन्वरण करो ॥ २१॥ तेजसा शक्यते प्राप्तुमपायः सहचारिणा। इह च प्रेत्य च श्रेपस्तस्य मूलं घृतिः परा ॥ २२ ॥

जो सत्पुरुषोंका सङ्ग करता है<sup>3</sup> उसे उन्हींके तेज या प्रतापरे कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो सकता है, जो इस लोक और परहोक्में भी कल्याण करनेवाला हो। उत्तम पृति ( मनकी खिरता ) ही कल्याणका मूळ है ॥ २२ ॥ राजर्षिरवृतिः सर्गात् पतितो हि महाभिषः। ययातिः श्रीणपुण्योऽपि भृत्या लोकानवासवान् ॥२३॥

राजिष महाभिष धृतिमान् न होनेके कारण ही खर्मसे नीचे गिरे और राजा यसांति अपना पुण्यक्षीण हो जानेके

बाद मी धृतिके ही बलसे उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए ॥ २३ ॥ तपस्विनां धर्मवतां विदुषां चोपसेवनात्। प्राप्यसे विषुळां बुद्धि तथा श्रेयोऽभिपत्स्यसे॥ २४॥ राजन् । तपस्वीः धर्मातमा एवं विद्वानीकी सेवा करनेसे तुम्हें विश्राल बुद्धि प्राप्त होगी; निससे तुम कल्याणके

मागी हो सकोगे ॥ २४ ॥ भीष्म उवाच

स तु सभावसम्पन्नस्तच्छ्रत्वा मुनिभाषितम् । विनियत्ये मनः कामाद् धर्मे बुद्धि चकार ह ॥ २५ ॥ भीष्मजी कहते हैं--बुधिष्ठिर | राजकुमार वसुमान् अन्छे खमावते सम्पन्न या । उसने मृतिके उस उपदेशकी

सुनकर अपने मनको कामनाओं हे हटा लिया और ब्रांडिको

धर्मने ही लगा दिया ॥ २५॥

**इति** श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षथर्मपर्वणि जनकानुशासने नवाधिकत्रिशत्तसमोऽप्यायः॥ ३०९ ॥ इस प्रकार श्रोमहामास्त शान्तिपत्रिक अन्तर्पत भोक्षवर्मपर्वमें जनकर्वशो बसुमानुको ठणदेशविषयक तीन सी नवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०९ ॥

#### दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः याज्ञवन्त्रपत्रा राजा जनकको उपदेश-सांख्यमतके अनुसार चौबीस तस्वों और नौ प्रकारके सर्गीका निरूपण

युविष्ठिर उवाच

धर्मोधर्मविमुक्तं यद् विमुक्तं सर्वसंशयात्। जन्ममृत्युविमुक्तं च विमुक्तं पुण्यपापयोः ॥ १ ॥ यिक्तवं नित्यमभयं नित्यमश्ररमन्ययम्। शुचि नित्यमनायासं तद् भवाच् वक्तमहीत ॥ २ ॥

यधिष्ठिरने कहा-पितामह ! जो धर्म और अधर्म-के बन्धनसे मुक्तः सम्पूर्ण सगयींसे रहितः जन्म और मृत्युसे रहितः पुण्य और पानसे मुक्तः नित्यः निर्मेयः कल्याणसयः अक्षर, अन्यय ( अविकारी ), पवित्र एव क्लेशरहित तत्व है, उसका आप इमें उपदेश कीजिये ॥ १-२ ॥

भीष्य उवाच अत्र ते वर्तियच्यामि इतिहासं प्रचतनम्।

याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत ॥ ३ ॥ भीषाजी बोले-भरतनन्दन | इस विषयमें मैं तुम्हें जनक और याजवस्त्रयका सवादरूप एक प्राचीन इतिहास सुनाऊँगा ॥ ३ ॥ याञ्चलक्यम् पिश्रेष्ठं दैवरातिर्महायद्याः ।

पप्रवस्त्र जनको राजा प्रदनं प्रदनविदां वरम् ॥ ४ ॥ एक बार देवरातके महायशस्त्री पुत्र राजा सनकने प्रश्नका रहस्य समझनेवाळोंमें श्रेष्ठ मुनिवर याजवस्नयजीसे पूछा ॥४॥

जनक उचाच कतीन्द्रियाणि विप्रपे कति प्रकृतयः स्मृताः। किमव्यकं परं ब्रह्म तस्माच परतस्तु किम् ॥ ५ ॥ प्रभवं साप्ययं चैव फालसंख्यां तथैव च। वक्तमहीस विप्रेन्द्र त्वद्नुग्रहकाङ्क्षिणः॥६॥

जनक छोले-अहार्षे । इन्द्रियाँ फितनी हैं । प्रकृतिके कितने भेट माने गये हैं ! अव्यक्त नया है ! और उससे परे पर-ब्रह्म परमात्माका स्था स्वरूप है ? सप्रिऔर प्रलय स्था है ? और कालकी गणना कैसे की जाती है ! विभेन्द्र | ये सब बतानेकी कपा करें। क्योंकि इमलोग आपकी कपाके अभिलाधी है।। अहानात परिपृष्कामि रवं हि ज्ञानमयो निधिः। तदहं श्रोतमिच्छामि सर्वमेतदसंशयम्॥ ७॥

मैं इन वार्तीको नहीं जानताः इसलिये पूछ रहा हैं। व्याप ज्ञानके भण्डार हैं। इसलिये आपहीसे इन सब विषयोंको मुननेकी इच्छा हो रही है। जिसले सारा सदेह दूर हो जाय ॥

याज्ञवल्क्य उवाच

श्रयतामचनीपाल यदेतदनुपुच्छसि । योगानां परमं कानं सांख्यानां च विशेषतः ॥ ८॥ याश्चरक्यजीने कहा-भूपाल ! सुनोः तुम जो कुछ पूछते हो। वह योग और विशेषतः साख्यका परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ || ८ ||

न तवाविदितं किंचिन्मां त जिल्लासते भवान। पृष्टेन चापि चक्तन्यमेप धर्मः सनातनः॥ ९॥

यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है। फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है। क्योंकि किसीके पछनेपर जानकार मनुष्यको उसके प्रवनका उत्तर देना ही चाहिये। यही सनातन धर्म है ।। ९ ॥

अप्रौ प्रकतयः प्रोक्ता विकासश्चापि षोडरा। तत्र त प्रकृतीरष्ट्री प्राहृरध्यात्मचिन्तकाः॥ १०॥ अञ्चक्तं च महान्तं च तथाहङ्कार एव च। पृथिवी वायराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् ॥ ११ ॥

प्रकृतियाँ आठ वतायी गयी हैं और उनके विकार सोलह । अध्यात्मशास्त्रका चिन्तन करनेवाले विद्वान् आठ प्रकृतियोंके नाम इस प्रकार वतलाते हैं—अव्यक्त ( मूल प्रकृति ), महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ॥ १०-११ ॥

पताः प्रकृतयस्त्वरी विकारानपि मे शृण् । श्रोत्रं त्वक्वैव चक्षश्च जिह्ना घाणं च पश्चमम् ॥ १२ ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । वाकच हस्तौ च पादौ च पायुमेंड' तथैव च॥ १३॥

ये आठ प्रकृतियाँ कही गयीं। अब मुझसे विकारीका भी वर्णन सुनो-श्रोत्रः त्वचाः नेत्रः जिह्नाः पाँचवीं नारिकाः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वाणी, हाथ, पैर, छिङ्ग और गुदा ॥ १२-१३ ॥

पते विशेषा राजेन्द्र महाभूतेषु पश्चसु। बद्धीन्द्रियाण्यथैतानि सविशेषाणि मैथिल ॥ १४॥

राजेन्द्र । उनमें पाँच कमेंन्द्रियों और शब्द आदि पाँच विषयोंकी 'विशेष' सज्ञा है और ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ 'सविशेष' कहलाती हैं । मिथिलानरेश ! ये 'विशेष' और 'सविशेष' तस्व पञ्चमहाभूतोंमे ही खित हैं ॥ १४ ॥

मनः षोडशकं प्राह्मरध्यात्मगतिचिन्तकाः। त्वं चैवान्ये च विद्वांसस्तस्ववुद्धिविशारदाः॥ १५॥

( ये सब मिलकर पंद्रह हैं ) इनके साथ सोलहवॉ मन है । अध्यातमगतिका चिन्तन करनेवाले तत्त्वशन-विशारद तुम और दूसरे विद्वान् भी इन्हींको सोल्ह विकार कहते हैं ॥

ः अञ्यकाच महानातमा समुत्पद्यति पार्थिव । प्रथमं सर्गमित्येतदाहुः प्राधानिकं बुधाः॥ १६॥ पृथ्वीनाथ ! अव्यक्त प्रकृतिसे महत्तत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान् पुरुष प्रथम एवं प्राकृत

स्रष्टि कहते हैं।। १६॥ उत्पन्नो हि नराधिप ।

. महतश्चाप्यहङ्कार - द्वितीयं सर्गमित्याहुरेतद् बुद्धन्यात्मकं स्मृतम् ॥१७॥ नरेश्वर ! महत्तत्त्वसे अहकार प्रकट होता है, जो दूसरा

सर्ग बताया जाता है। इसे बुध्यात्मक-सृष्टि माना गया है।।

.बहद्वाराच सम्भूतं मनो भृतगुणात्मकम्। हतीयः सर्ग इत्येप आहद्वारिक उच्यते॥१८॥

अहकारसे मन उत्पन्न हुआ है। जो पञ्चमत और शब्दाटि गुणस्वरूप है । इसे तीसरा और आहकारिक सर्ग कहा जाता है ॥ १८ ॥

मनसस्तु समुद्भृता महाभृता नराधिप। चतुर्थं सर्गमित्येतन्मानसं विद्धि मे मतम् ॥ १९॥

राजन् ! मनसे पाँच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हए हैं। यह चौया सर्ग है । मेरे मतके अनुसार इसे मानसी सृष्टि समझो॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च। पञ्चमं सर्गमित्याहुर्भैतिकं भूतचिन्तकाः॥ २०॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय पञ्चमहाभूतींचे उत्पन्न हुए हैं। यह पाँचवीं सुष्टि है। भूत चिन्तक विद्वान् इसे भौतिक सर्ग कहते हैं ॥ २०॥ श्रोत्रं त्वक् चैव चश्चश्च जिह्ना प्राणं च पञ्चमम्। सर्गे तु पष्टमित्याहुर्वहुचिन्तात्मकं स्मृतम् ॥ २१ ॥

श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्ना और पॉचर्वी नारिका-इसे छठा सर्ग वताया गया है। यह वहुचिन्तात्मक सर्ग माना गया है ॥ २१ ॥

अधः श्रोत्रेन्द्रियमाम उत्पद्यति नराधिप। स्मृतम् ॥ २२ ॥ सप्तमं सर्गमित्याह्ररेतदैन्द्रियकं

नरेन्द्र ! श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके बाद कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। इसे सातवों सर्ग कहते हैं। इसीको ऐन्द्रियक सृष्टि भी कहा जाता है ॥ २२ ॥

ऊर्ध्वे स्रोतस्तथा तिर्यगुत्पद्यति नराधिप। सर्गमित्याह्ररेतदार्जवकं स्मृतम्॥ २३॥

तदनन्तर जिसका प्रवाह ऊपरकी ओर है। वह प्राण एव तिरछा चलनेवाले समानः व्यान और उदान-ये सन्धनर हुए । यह आठवाँ सर्ग है । इसीको आर्जवक सर्ग करा गया है ॥ २३ ॥

तिर्यक्कोतस्त्वधःक्रोत उत्पद्यति नराधिप। सर्गमित्याहुरेतदार्जवकं युधाः॥ २४॥

राजन् ! तत्पश्चात् जिसका प्रवाह तिरष्टा चलता है। वे च्यान और उदान अपान वायुके साथ निम्नभागमें प्रस्ट हुए । इसे नवम सर्ग कहते हैं । इसे भी विद्वान् पुरुष आर्ज-वक सृष्टिके नामसे ही पुकारते हैं॥ २४॥

पतानि नव सर्गाणि तत्त्वानि च नराधिए। यथाश्वितिनिद्र्शनात् ॥ २५ ॥ चतुर्विद्यविरुक्तानि नरेश्वर ! ये नौ सर्ग और चौतीस तत्व श्रुतिके निर्देशके

अनुसार यहाँ बताये गये हैं ॥ २५ ॥ वत अर्घ्व महाराज गुणस्येतस्य तस्यतः। महातमभिर सुप्रोक्तां काळसंख्यां नियोध मे ॥ २६ ॥ ययी इत गुणमयी सृष्टिकी काळसंख्या भी मुझसे ययावत्रूप महाराज ! अव इसके बाद महात्मा पुरुषोंद्वारा बतायी हो सुनो ॥ २६ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्यजनकर्धवादे द्रशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१०.॥ इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे याज्ञवल्य-जनक-संवादिषयक तीन सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २१० ॥

# एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

अन्यक्त, महत्तक्त, अहंकार, मन और विषयोंकी कालसंख्याका एवं सृष्टिका वर्णन तथा इन्द्रियोंमें मनकी प्रधानताका प्रतिपादन

याज्ञवल्वय उवाच

अव्यक्तस्य नरश्रेष्ठ काळसंख्यां निबोध मे । पञ्चकलपसद्द्याणि द्विगुणान्यदृष्ठचयते ॥ १ ॥ याश्चनल्क्यजी कहते हैं—नरश्रेष्ठ ! अब द्वम मुद्रते

अन्यक्तभी काल-संख्या सुनो । उस हनार कल्पाँका ( महा-युगोंका ) इस अन्यक्तका एक दिन बताया जाता है ॥ १ ॥ पात्रिरेतावती चास्य प्रतिबुद्धो नराधिप । स्वजत्योवधिमेवाग्रे जीवनं सर्वदेहिनाम् ॥ २ ॥

नरेश्वर ! उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। शनखरूप परम्रक्ष परमातमा पहले तमस्त प्राणियोंके जीवन-निर्वाहके लिये शोषधि (नाना मकारके अन्न) की दाहि करते हैं॥ २॥

ततो ब्रह्माणमस्ज्ञिस्रिण्याण्डसमुद्भवम् । सा मूर्तिः सर्वभूतानामित्येवमनुसुष्टुम् ॥ ३ ॥

हमने हुना है कि परमात्माने ओषधियोंकी सृष्टिके बाद ब्रह्माजीकी सृष्टि की थी, जो सुवर्णमय अण्डके भीतरते प्रकट हुए थे । वे ही सम्पूर्ण भूतोंके उद्गमस्मान हैं ॥ ३ ॥ संवत्सरमुदित्वाण्डे निष्कारय च महामुनिः । संव्ये स महीं क्रत्स्वां दिवसूर्ण्यं प्रजापतिः ॥ ४ ॥

वे महामृति प्रजापित बढ़ा उठ मुवर्णमय वण्डके पीतर एक वर्षतक निवास करके उठले बाहर निकल आये। किर उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वीः आकाश और कार्बलीक (स्वर्ग) की स्रष्टिके किये विचार आरम्म किया॥ ४॥ स्वाचापुयिक्योरित्येष राजन् वेदेषु पट्यते। त्योः शकलयोर्भस्यमाकाशमकरोत् प्रमुः॥ ५॥

रानन् । शक्तिशाली अहाजीने उस अण्डके दोनों दुकड़ेंकि एवं स्वर्ग तथा भ्रतलके मध्यमानमें आकाशकी खर्षि की । यह बात ब्रेह्मेंमें कही गयी है ॥ ५॥ धरतस्यापि का क्रांक्स

यतस्यापि च संख्यानं वेद्वेदाद्वपारगैः। दशकत्पसहस्राणि पादोनान्यहरूच्यते॥ ६॥

वेदों और वेदांबोंके पारक्षत विद्वाल ब्रह्माजीकी भी कालसंख्याका विचार करते हुए कहते हैं कि दस इजार कलों-मेंसे एक चौथाई कम कर देनेपर जितना शेव रहता है। उतना ही ब्रह्माकीके एक दिनका मान है अर्थात् साढ़े खात इजार कर्लोका उनका एक दिन होता है ॥ ६ ॥ रात्रिमेतावर्ती 'चास्य पाहुरच्यात्मचिन्तकाः । राजत्यहद्कारसृषिर्मृतं दिव्यात्मकं तथा ॥ ७ ॥

अध्यात्मतत्त्वींका चित्तन करनेवाले विद्वानींका कथन है कि अद्वावींकी रात्रि भी इतनी ही वही है। महान् ऋषि अद्वा अहंकार नामक दिव्य भूतकी सृष्टि करते हैं॥ ७॥ चत्रस्थापरान प्रभान देहात वर्षे ग्रहानिकः।

चतुरक्षापरान् पुत्रान् देहात् पूर्वं महाग्रुपिः। ते वे पितृषां पितरः श्लुयन्ते राजसत्तम्॥ ८॥

ग्रपश्रेष्ठ ! महान् ऋषि ब्रह्माने पूर्वकालमें भौतिक देहकी जराचित्ते पहले चार अन्य पुत्रोंको उत्पन्न किया ( जिनके नाम ये हैं—बुद्धिः अहकारः मन और चित्त ) ! ते चारों पुत्र धितरोंके भी पितर' अर्थात् पञ्चमहाभूतीके स्त्री जनक दुने जाते.हैं ॥ ८ ॥ ;

देवाः पितृणां च छुता देवेळांकाः समावृताः । चरावरा नरश्रेष्ठ ह्लोवसन्तरभूषः ॥

चराचरा नरश्रंष्ठ इत्येचमनुराश्चम॥ ९॥ नरश्रंथ । देवता ( श्रोज आदि इन्द्रियों ) पितरीं ( पद्म-महामृतों ) के पुत्र हैं अर्थात् सारी इन्द्रियों पद्ममहामृतोंधे ही उत्पन्न हुई हैं और वे समक्त चराचर जगत्का आश्चय केकर सित हैं। ऐसा हमने सुना है॥ ९॥

परमेष्ठी त्वहहुारः सूजन् भूवानि पञ्चधा । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् ॥ १० ॥

खष्टके उत्तम पदपर प्रतिष्ठित हुआ अहंकार -आकाशः -बाद्धः तेन, नल और पृथ्वी-इन-पॉच प्रकारके अ्तोंकी सृष्टि करता है ॥ १० ॥

पतस्यापि निशामाहुस्तृतीयमिह कुर्वतः । पञ्चकलपसहस्राणि ताबदेवाहरूच्यते ॥ ११ ॥

इत-रंबीय मौतिक सर्गकी सृष्टि करनेवाले -अइकारकी रात्रि पॉच-इजार कर्षोकी होती है। उसका दिन भी उतना ही बढ़ा बताया जाता है। ११॥

शन्दः स्पर्शस्य सपं च रस्ते गन्धस्तर्थेव चः। एते विशेषा राजेन्द्र महासूतेषु पञ्चस्र ॥ १२॥

राजेन्द्र ! आकाश आदि प्राँच महाभूतीमें क्रमशः शब्दः स्थ्यः स्प्रः रस और गन्ध-य विशेष गुण हैं ॥ १२ ॥ यैदाविद्यानि मृतानि अहम्यहति पार्थिवः।

म॰ स॰ ३---३. ५---

अन्योन्यं स्पृहयन्त्येते अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १३ ॥ अन्योन्यमतिवर्तन्ते अन्योन्यस्पर्धिनस्तथा। ते वध्यमाना हान्योन्यं गुणैहारिभिरव्ययैः॥ १४॥

पृथ्वीनाय ! प्रवाहरूपसे सदा विद्यमान रहनेवाले इन मनोहर शब्द आदि विषयोंसे आविष्ट होकर सभी प्राणी प्रति-दिन कभी एक-दूसरेको चाहते हैं, कभी पारस्परिक हित-साधनमें तत्वर रहते हैं। कभी एक-दूमरेको नीचा दिखानेकी चेष्टा करते हैं। कभी आपसमें ईर्ष्या रखते हैं और कमी परस्पर प्रहार भी कर बैठते हैं ॥ १३-१४॥ तिर्यग्योनिप्रवेशिनः। चित्रवर्तन्ते र हैच

कल्पसहस्राणि प्तेषामहरूच्यते ॥ १५ ॥ मनसञ्च नराधिप। चैव रात्रिरेतावती

ऐसे विष्वासक्त प्राणी तिर्यंग्योनियोंमें प्रवेश करके इसी संसारमे चकर काढते रहते हैं । इन शब्दादि विषयोंका एक दिन तीन इजार कर्सोंका बताया जाता है। नरेश्वर ! इनकी रात भी इतनी ही बड़ी है । मनके भी दिन-रातका परिमाण इतना ही है ॥ १५% ॥

मनश्चरति राजेन्द्र चारितं सर्वीमन्द्रियैः॥१६॥ न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवानुपश्यति। चक्षः परवति रूपाणि मनसा त न चक्षपा ॥ १७ ॥

राजेन्द्र । मन इन्द्रियोद्वारा संचालित होकर सन विषयों-भी ओर जाता है। इन्द्रियों उन विषयोंको नहीं देखर्तीः

मन ही उन्हें निरन्तर देखता है। आँख मनके सहयोगने ही रूपका दर्शन करती है। अपनी शक्तिते नहीं ॥ १६-१७॥ मनसि व्याकले चक्षः परयन्नपि न परयति । तथेन्द्रियाणि सर्वाणि पद्यन्तीत्यभिचसते ॥ १८॥

जिस समय मन व्याप रहता है। उस समय आँख देखती हुई भी नहीं देख पाती । छोग भ्रमक्श ही ऐसा कहते हैं कि सम्पर्ण इन्द्रियाँ विपयोंको प्रत्यक्ष करती हैं ॥ १८ ॥ न चेन्द्रियाणि पश्यन्ति मन एवात्र पश्यति । राजनिद्धियोपरमो भवेत्॥१९॥ मनस्यपरते

किंतु इन्द्रियाँ कुछ नहीं देखती। देवल मन ही देखता है । राजन् ! सन विषयोंने उपरत हो जाय तो हिन्दगाँ भी विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं ॥ १९॥ मनस्युपरमो भवेत्। त चेन्द्रियन्यूपरमे वर्वं मनःप्रधानानि इन्द्रियाणि प्रभावयेत्॥२०॥

परंत इन्द्रियोंके उपरत होनेनर मनमें उपरित नहीं आती। इस प्रकार, यह निश्चय करना चाहिये कि समूर्ण इन्द्रियोंमें मन ही प्रधान है ॥ २० ॥

इन्द्रियाणां तु सर्वेपामीश्वरं मन उच्यते। एतद् विशन्ति भृतानि सर्वाणीह महायशः॥ २१॥

मनको सम्पूर्ण इन्द्रियोका स्वामी कहा जाता है। महा-यशस्त्री नरेश । जगत्के समस्त प्राणी इस मनका ही आअप छेते हैं।। २१॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षघर्मेपर्वणि याज्ञवन्त्रयजनऋधंवादे एकादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ६११॥ इस प्रकार श्रीमहामारत झान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षपमेंपवैमें याज्ञवल्क्य-लनकका संबादिविषयक तीन सौ ग्यारहवाँ अच्याय पूरा हुआ। १९१।

# द्वादशाधिकत्रिशततमोऽप्यायः

संहारक्रमका वर्णन

याज्ञवरुक्य उवाच तस्वानां सर्वसंख्या च कालसंख्या तथैव च ।

मया प्रोकाऽऽतुपूर्व्येण संहारमपि मे ऋणु ॥ १ ॥ याक्षवल्यजी कहते हैं-राजन् । अब मेरेद्राप क्रमशः नतायी हुई तत्त्वींकी सम्पूर्ण सख्या, कालसंख्या तथा

तत्त्वोंके संहारकी वार्ता सुनी ॥ १॥ यथा संहरते जन्तून ससर्ज च पुनः पुनः।

अतादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च ॥ २ ॥ आदि और अन्तरे रहित नित्य अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी

किस प्रकार वारंबार प्राणियोंकी सृष्टि और संहार करते हैं-यह बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो ॥ २ ॥ अहःक्षयमथो चुद्ध्वा निशि खप्तमनास्तथा। चोदयामास भगवानन्यकोऽहंकृतं नरम्॥ ३ ॥

भगवान् ब्रह्माजी जब देखते हैं कि मेरे दिनका अन्त हो गयाः तर उनके मनमे रातको धयन करनेकी इच्छा होती है।

इसलिये ने अहंकारके अभिमानी देवता बद्रको पहारके लिये प्रेरित करते हैं ॥ ३ ॥

ततः शतसहस्रांशुरव्यक्तेनाभिचोदितः कृत्वा द्वादराधाऽऽत्मानमादित्यो ज्वलद्ग्निवत्॥ ४॥ उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्माजीसे प्रेरित होकर प्रचण्ड

सूर्यंका रूप धारण करते हैं और अपनेको बारह रूपोर्ने अमिन्यक्त करके अग्निके समान प्रन्यलित हो उठते 🖁 ॥४॥ महीपाल निर्देहत्याशु तेजसा। जरायुजाण्डजलेदजोद्भिज्जं च नराधिप॥५॥

भूपाल | नरेश्वर | फिर वे अपने तेजले जरायुनः अण्डजः स्वेदन और उद्घिलन-इन चार प्रकारके प्राणियाँधे मरे हुए सम्पूर्ण नगत्को शीव ही भस कर ढालते हैं ॥ ५॥ पतदुनमेपमात्रेण विनष्टं स्थाणु जद्गमम्। समन्ततः ॥ ६॥ भूमिर्भवत्यध पलक मारते-मारते इस समस्त चराचर लगत्का नाड हो जाता है और यह भूमि सब ओरसे कछुएकी पीठकी वरह प्रतीत होने लगती है ॥ ६ ॥

जगद दग्ध्वामितवलः केवलां जगतीं ततः। अस्मेसा विह्ना क्षिप्रमापुरयति सर्वशः॥ ७॥

जगतको दग्ध करनेके बाद अमित बळवान रुद्र इस अकेली बची हुई समूची पृथ्वीको शीम ही जलके महान प्रवाहमें इवो देते हैं ॥ ७ ॥

ततः काळाशिमासाद्य तदम्भो याति संक्षयम् । विनष्टेऽम्भसि राजेन्द्र जाञ्चलत्यनलो महान् ॥ ८ ॥

तदनन्तर कालाग्निकी लपटमें पड्कर वह सारा जल सूख जाता है । राजेन्द्र । जलके मष्ट हो जानेपर आग अत्यन्त मयानक रूप धारण करती है और सब ओर वडे जोरसे प्रज्वलित होने लगती है ॥ ८ ॥

तमप्रमेयोऽतिवलं ज्वलमानं विभावसुम्। कन्माणं सर्वभूतानां सप्ताचिंपमथाअसा ॥ ९ ॥ भक्षयामास भगवान् वायुरशत्मको वली। विचरप्रमितप्राणस्तियंगू ध्वमधस्तथा

मणूर्ण भूतोंको गर्भी पर्देचानेवाली तथा अत्यन्त प्रवल वेगसे जलती हुई उस सात ज्यालाओंसे युक्त आगको बलवान थायुरेव अपने आठ रूपोंने प्रकट होकर निगछ जाते हैं और कार-नीचे तया बीचमें सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं ॥ ९-१०॥

समप्रतिवर्लं भीममाकाशं प्रसतेऽऽत्मना। आकाशमप्यभिनदन्मनो प्रसति चाधिकम् ॥ ११॥

तदनन्तर आकाश उस अत्यन्त प्रवल एव मयकर वायु-को स्वय ही अस लेता है। फिर गर्जन-तर्जन करनेवाले उस भाकाशको उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना आस बना छेता है ॥ ११ ॥

मनो प्रस्रति भृतात्मा सोऽहंकारः प्रजापतिः। अहंकारं महानातमा भूतभव्यभविष्यवित् ॥ १२ ॥

ļ

!

क्रमशः भूतात्मा और प्रजापतिस्वरूप अहंकार मनको अपनेमें लीन कर लेता है। तत्पश्चात् भूतः भविष्य और वर्तमानका ज्ञाता बुद्धिखरूप महत्तत्व अहंकारको अपना ग्रास बना लेता है ॥ १२ ॥

तमप्यनुपमातमानं विश्वं शम्भः प्रजापतिः। अभिमा लिहामा प्राप्तिरोज्ञानो ज्योतिरव्ययः ॥ १३ ॥ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः। सर्वतःपाणिपादान्तः सर्वतःश्रविमाँहोके सर्वमावृत्य विष्ठति ॥ १४ ॥ हृदयं सर्वभूतानां पर्वणाङ्गुष्टमात्रकः । अथ प्रसत्यनन्तो हि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ १५ ॥

इसके बादः जिनके सब और हाय-पैर हैं। सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं, एव ओर कान हैं तथा जो जगत्में सवको व्यास करके स्थित है। जो सम्पूर्ण भृतीके हृदयमे अङ्गाप्टपर्वके बरावर आकार धारण करके विराजमान है, अणिमाः लियमा और प्राप्ति आदि ऐश्वर्य जिनके अधीन हैं। जो सबके नियन्ता, ज्योति:खरूप, शविनाशी, कस्याणमय, प्रजाके स्वामी। अनन्ता महान् आतमा और सर्वेश्वर हैं, वे परब्रह्म परमात्मा उत्त अनुपम विश्वरूप बुद्धितत्त्वकी अपनेमें बीन कर होते हैं ॥ १३-१५ ॥

ततः सममवत् सर्वमक्षयान्ययमवणम् । भृतभव्यभविष्याणां स्रष्टारमनघं तथा ॥१६॥

तदनन्तर हास और इदिसे रहित, अविनाशी और निर्विकारः सर्वस्वरूप परव्रद्ध ही शेष रह जाता है। उसीने भूतः भविष्य और वर्तमानको सृष्टि करनेवाले निष्पाप ब्रद्धाकी भी साहि की है ॥ १६ ॥

पपोऽप्ययस्ते राजेन्द्र यथावत् समुदाहतः। अध्यातममधिभूतं च अधिदैवं च श्र्यताम् ॥ १७ ॥

राजेन्द्र | इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष सहारक्रमका ययावत्रसप्ते वर्णन किया है। अब तुम अध्यातमः अधिमृत और अधिदैवका वर्णन सनो ॥ १७ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि भोक्षधर्रपर्वणि याद्यवल्बयजनकसंबादे हादशाधिकत्रिशततसोऽस्यायः॥ ३१२॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोक्ष्यमैषर्वेमे याज्ञवत्त्वय और जनकका संवादिनियक

तीन सी बारहर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१२॥ -----

# त्रयोदशाधिकत्रिशततमोऽप्यायः

अष्यात्म, अधिमृत और अधिदैवतका वर्णन तथा सान्विक, राजस और तामस भावोंके लक्षण

पादावध्यात्ममित्याहुबाह्मणास्तस्वद्शिनः गन्तव्यमधिभृतं च विष्णुस्तत्राधिदैवतम् ॥ १ ॥

याश्वरुक्यजी कहते हैं-राजन् ! तस्वदर्शी ब्राह्मणी-का कथन है कि दोनों पैर अध्यात्म हैं। गन्तन्य स्थान अधि-भूत है और विष्णु अधिदैवत हैं॥ १ ॥

पायुरध्यातममित्याहुर्यथा तत्त्वार्थदर्शिनः। विसर्गमधिभूवं च मित्रसात्राधिदैवतम्॥ २॥

तत्त्वार्यदर्शी विद्वान् गुदाको अध्यात्म कहते हैं। मलत्याग व्यभिमृत है और मित्र अधिदेवत हैं ॥ २ ॥ उपस्थोऽध्यातममित्याहुर्यया योगपदर्शिनः । मधिमूर्वं तयाऽऽनन्दों दैवतं च प्रजापतिः॥ ३॥

योगमतका प्रदर्शन करनेवाले जैला कहते हैं, उसके अनुसार उपस्य अध्यात्म है, मैथुनजनित आनन्द अधिभृत है और प्रजापति अधिदैवत हैं ॥ ३ ॥ हस्तावध्यात्ममित्याहर्यथा संख्यानदर्शितः ।

हस्तावध्यात्ममित्याहुर्यथा संख्यानदर्शिनः । कर्तव्यमधिभूतं तु इन्द्रस्तत्राधिदैवतम् ॥ ४ ॥

षाख्यदर्शी विद्वानोके कथनातुषार दोनी द्वाय अध्यातम हैं, कर्तव्य अधिभृत है और इन्द्र अधिदैवत हैं ॥ ४॥ वागध्यात्ममिति प्राहुर्यथा श्रुतिनिवृश्चिनः। वक्तव्यमधिभृतं तु चिह्नस्तत्राधिवैचतम्॥ ४॥

बेदार्थपर विचार करनेवाले विद्वान जैला कहते हैं। उसके अनुसार वाक् अध्यात्म है। वक्तव्य अधिभृत है और अग्नि अधिदेवत हैं ॥ ५ ॥

चश्चरध्यात्मिमत्याहुर्यथा श्रुतिनिद्धिनः। रूपमञाधिभूतं तु सूर्यश्चाप्यधिदैवतम्॥६॥

बेददर्शी बिद्धान् जैला वताते हैं। उसके अनुसार नेत्र अध्यातम है। रूप अधिभृत है और सूर्य अधिदैवत हैं ॥ ६॥ भ्रोत्रमध्यातमित्याहुर्यथा श्रुतिनिद्दिर्शनः। शान्यस्तत्राधिभृतं तु दिशस्त्राजाधिदैवतम्॥ ७॥

बैदिक सिद्धान्तका शान रखनेवाले विद्वान् पुरुष कहते हैं कि ओत्र अध्यात्म है। शब्द अधिभूत | है और दिशाएँ अधिदैवत हैं ॥ ७ ॥ जिद्धामध्यातमित्याद्धर्यथा श्रुतिनिव्दिर्शनः । रस प्रवाधिभृतं त आपस्तन्नाधिदैवतम् ॥ ८ ॥

वेदके अनुसार दृष्टि रखनेवाले विद्वानोंका कथन है कि जिद्वा अध्यात्म है। रस अधिभूत है और जल अधिदैवत है।। ज्ञाणमध्यातमित्याहुर्यथा श्रुतिनिवर्शिनः। सन्ध एवाधिभृतं तु पृथिवी चाधिदैवतम्॥ ९॥

बैदिक मतके अनुसार यथार्थ तत्त्वका शन रखनेवाले विद्वान् कहते हैं कि नासिका अध्यातम है, गन्ध अधिमूत है और पृथ्वी अधिदैवत है ॥ ९ ॥ त्वगध्यातमिति प्राहुस्तत्त्ववृद्धिविद्यारदाः । स्पर्शमेवाधिमूतं तु पवनश्चाधिदैवतम् ॥ १० ॥

तत्वज्ञानमे कुशल पुरुषोंका कथन है कि लचा अध्यातम है, सर्वश्र अधिमृत है और वायु अधिदेवत है ॥ १० ॥ मनोऽध्यात्ममिति प्राहुर्यथा शास्त्रविद्यादशः। मन्तन्यमधिमृतं तु चन्द्रमास्त्राचिद्यत्तम् ॥ ११ ॥

शास्त्रशाननिपुण विद्वान् कहते हैं कि मन अध्यात्म है।
मन्तन्य अधिभूत है और चन्द्रमा अधिदेवता है॥ ११॥
सहंकारिकमध्यात्ममाहुस्तत्वनिदर्शिनः ।
अभिमानोऽधिमृतं तु छद्रश्चात्राधिदेवतम्॥ १२॥
तत्वदर्शी पुरुषोका कथन है कि अहक्कार अध्यात्म है।

तत्त्वदशा ५०वामा नामा । अभिमान अधिभृत है और रुद्र अधिदेवता हैं ॥ १२ ॥ बुद्धिरम्यात्ममित्याहुर्यथावदभिदर्शिनः । योद्धन्यमधिभूतं तु क्षेत्रमध्याधिदैवतम् ॥ १३॥ ययार्थं जानी पुरुष कहते हैं कि वृद्धि अध्यान है। बोद्धन्य अधिभृत है और आत्मा अधिदेवता है॥ १२॥ एपा ते व्यक्तितो राजन् विभृतिरजुदर्शिता। आदौ मध्ये तथान्ते च यथातत्त्वेन तत्त्वित्॥ १४॥

वच्चन नरेश ! यह मैंने तुग्हारे निकट आदि, मन्य और अन्तमे वच्चतः प्रकाशित होनेवाली जीवकी व्यक्तिगत विभृति-का वर्णन किया है ॥ १४ ॥

प्रकृतिर्गुणान् विकुरुते खच्छन्देनात्मकाम्यया । क्रीडार्थे तु महाराज शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १५॥

महाराज । प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक खेळ करनेके लिये अपनी ही इच्छाचे वैकड़े। और हजारों गुणोको उत्तत्र करती है॥ यथा दीपसहस्राणि दीपानमत्योः प्रकुर्वते। प्रकृतिस्तथा विकुरुवते पुरुषस्य गुणान् वहन् ॥ १६॥

जैसे मनुष्य एक दीपक्षे हजारों दीपक जळा हेते हैं। उसी प्रकार प्रकृति पुरुषके सम्यन्यसे अनेक गुण उसक कर देती है ॥ १६॥

सत्त्वमानन्द उद्रेकः प्रीतिः प्राकादयमेव च । सुखं शुद्धित्वमारोग्यं संतोषः श्रद्दधानता ॥ १७ ॥ श्रकार्षण्यमसंरम्भः क्षमा धृतिर्राहेसता । समता सत्यमानृण्यं मार्दवं हीरचापळम् ॥ १८ ॥ शौचमार्जवमाचारमळील्यं हयसम्श्रमः । इप्रानिष्ट्रवियोगानां ह्यतानामविकत्यना ॥ १९ ॥ दानेन चात्मग्रहणमस्पृहत्वं परार्थता । सर्वभूतद्या चैव सत्त्वस्यते गुणाः समृताः ॥ २० ॥

घैर्यः आनन्दः प्रीतिः उत्कर्पः प्रकाश ( हानशक्ति )ः सुलः ग्रुद्धिः आरोग्यः सतोपः श्रद्धाः अकार्पण्य (दीनवारा अभाव), असंरम्भ (क्रोधका अभाव), क्षमा, पृति, अर्रिसः समताः सत्यः ऋणसे रहित होनाः मृद्ताः सत्राः अचदःस्ताः शीच, सरसता, सदाचार, अलोल्लपता, हृदयमें सम्भ्रमका न होनाः इष्ट और अनिष्टके वियोगका वखान न करनाः दानके द्वारा धैर्यधारण करनाः किली वत्तुकी इन्छा नकरनाः परोपकार और सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया—ने सव सत्त्वसम्बन्धी गुण वताये गये हैं ॥ १७-२०॥ स्पमैश्वर्यविग्रही। रजोगुणानां संघातो अत्यागित्वमकारुण्यं सुखदुःखोपसेवनम् ॥ २१ ॥ परापवादेषु रतिर्विवादानां च सेवनम्। वैरोपसेवनम् ॥ २२॥ अहंकारमसत्कारश्चिन्ता परितापोऽभिहरणं हीनाशोऽनार्जवं तथा। भेदः परुषता चैत्र कामः कोधो मदस्तथा॥ २३॥ दर्पो द्वेपोऽतियादश्च एते प्रोक्ता रजोगुणाः। तामसानां तु संघातं प्रवक्ष्याम्युपघार्यताम् ॥ २४ ॥

रूप, ऐसर्य, विग्रह, त्यागका अभाव, करणाका अमाव, दु:ख-सुखका उपमोगः परनिन्दामें प्रीतिः वाद-विवाद करनाः अहङ्कार, माननीय पुचर्पोका सत्कार न करनाः चिन्ताः वैर-भाव रखनाः सताप करनाः दूसराका घन इद्दप छेनाः निर्क्रजताः क्रुटिलताः भेदबुद्धिः कठोरताः कामः क्रीधः मदः दर्गः द्वेष और बहुत बोलनेका स्वभाव---वह रजीगुणका समृह है। ये सारे मान रजोगुणके कार्य बताये गये हैं। अव में तामस भावींके समृहका परिचय देता हैं; ध्यान देकर सनी॥ मोहोऽप्रकाशस्तामिस्रमन्धतामिस्रसंक्षितम् । मरणं चान्धतामिस्रं तामिस्रं कोध उच्यते ॥ २५ ॥ तमसो लक्षणानीह भक्षणाद्यभिरोचनम् । वेयेच्यत्प्रता ॥ २६॥ भोजनानामपूर्याप्तिस्तथा गन्धवासो विहारेपु शयनेष्वासनेपु च।

दिवाखप्वेऽविंवादे च प्रमादेषु च वै रतिः ॥ २७ ॥ नृत्यवादित्रगीतानाम**शानाच्छ्**हघानता द्वेपो धर्मविद्येषाणामेते वै तामसा गुणाः॥ २८॥

**હરદ**ે

सोइ, अपकाश (अज्ञान), तामिल और अन्यतामिल-ये सव तमोगुणके लक्षण हैं । इनमे तामिल क्रोधका याचक है और अन्धतामिख मरणका। मोजनमें रुचिका न होनाः खानेनी वस्तुओंसे तृप्ति या सतोपका अभाव अथवा कितना ही मोजन क्यों न मिले। उसे पर्याप्त न मानना। पीनेकी बस्तुओंसे कमी तृप्त न होना, दूर्गन्यसूक्त वक्र, अनुचित विहार, महिन शस्या और आसनीका सेवन, दिनमें सोना। अत्यन्त वाद-विवादमें और प्रमादमें अत्यन्त आसक्त रहनाः अज्ञानस्य नाच-गीत और नाना प्रकारके वाजीमे श्रद्धाः नाना प्रकारके धर्मीते हेप-ये तमोगुणके लक्षण हैं ॥ २५-२८॥

इति स्नीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकसवादे त्रयोदकाधिकत्रिज्ञततमोऽध्यायः ॥३१३॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोछघर्मंपर्वमे याज्ञवस्वय और जनकका संवादविषयक

तील सी तेरहवाँ अध्याय परा हुआ ॥ १९३ ॥ **♦<%♦**\$

# चतर्दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

मास्त्रिक, राजस और तामस प्रकृतिके मनुष्योंकी गतिका वर्णन तथा राजा जनकके प्रकृत

याजवल्वय उवाच

वते प्रधानस्य गुणास्त्रयः पुरुषसत्तम । कत्म्तस्य चैव जगतस्तिष्ठन्त्यनपगाः सदा ॥ १ ॥

याद्यवस्त्रयजी कहते हैं-पुरुषप्रवर ! सन्तः रज और तम-ये तीन प्रकृतिके गुण हैं। जो सम्पूर्ण जगत्में सदा विद्यमान रहते हैं। कभी उससे अलग नहीं होते हैं॥ १॥ अध्यक्तरूपो भगवान शतधा च सहस्रधा । शतधा सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रधा॥ २॥ कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगातमानमात्मना।

यह ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति अपने ही प्रमायसे जीवको चैकडों। हजारों। लाखों और करोडों रूपोंसे प्रकट कर देती है।। सारिवकस्योत्तमं स्थानं राजसस्येह मध्यमम् ॥ 🤰 ॥ तामसस्याधमं स्थानं पाहु एध्यातमचिन्तकाः।

अध्यात्म-शास्त्रका चिन्तन करनेवाले विद्वान कहते हैं कि सास्विक पुरुषको उत्तमः रजोगुणीको मध्यमऔर तमोगुणीको अधम स्थानकी प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ केवलेनेह पुण्येम गतिमूर्घामवाप्तुयात् ॥ ४ ॥ पण्यपाचेत मानुष्यमधर्मेणाप्यधोगतिम् ।

केवल पुण्य करनेने मनुष्य कर्व्वलोकमें गमन करता है। पुण्य और पाप दोनोंके अनुष्ठानसे मर्ख्छोकमें जन्म छेता है तथा केवळ पापाचार करनेपर तसे अधोगतिमें गिरना पड़ता है ॥ ४३ ॥ इन्द्रमेषां त्रयाणां तु संनिपातं च तस्वतः ॥ ५ ॥

सत्त्वस्य रजसञ्जेव तमसञ्ज श्रूणप्य मे।

अब मैं सत्त्व, रज और तम-इन तीनों गुणोंके हुन्हें और सनिपात का यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ। सनो ॥ ५३ ॥ सत्त्वस्य त रजो द्वष्टं रजसम्य तमस्तथा॥ ६॥ तमसञ्च तथा सत्त्वं सत्त्वस्याच्यक्तमेव च । अव्यक्तः सत्त्वसंयुक्तो देवलोकमवाप्तुयात्॥ ७ ॥

सन्वत्यके साथ रजोगुणः रजोगुणके साथ तमोगणः तमोगुणके साथ सत्वगुण तथा सत्वगुणके साथ अन्यक्त ( जीवाल्म ) का सम्मिश्रण देखा जाता है ( यह दो तत्वोंका संयोग या मेल ही इन्द्र है)। जीवारमा जब सत्त्वगुणसे संयुक्त होता है। तय देवलोकको प्राप्त होता है।। ६-७॥ रजःसस्वसमायुक्तो मान्वेप प्रपद्यते ।

रजस्तमोभ्यां संयुक्तस्तिर्यभ्योनिषु जायते ॥ ८॥ रजोगुण और सत्त्वगुणसे सयुक्त होनेपर यह मनुष्य-

लोकमें जाता है तया रजोगुण और तमोगुणसे समुक्त होनेपर बह पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है ॥ ८॥ राजसैस्तामसैः सस्वैर्युको मानुषमाप्त्रयात । पुण्यपापवियुक्तानां स्थानमाहुर्महात्मनाम्। शाश्वतं चान्ययं चैवमक्षयं चामृतं च तत्॥ ९ ॥

राजर, तामस और सात्त्विक तीनों भाषांसे युक्त होनेपर जीवको मनुष्ययोनिकी प्राप्ति होती है। जो पुण्य और पाप

१--२ दो गुणोंक मेलको इन्द्र और तीन ग्रणोंक मेलको सनिपात कहते हैं।

दोनोंसे रहित हैं, उन महात्मा पुरुगोंके लिये सनावनः अविकारीः अक्षय और अमृतरदकी प्राप्ति बतायी गयी है॥ ९॥ श्वानिनां सम्भवं श्रेष्ठं स्थानमञ्ज्यातम्। अतीन्द्रियमवीजं च ृजन्ममृत्युतमोतुदम्॥ १०॥

जहाँ किसी प्रकारका कष्ट नहीं है, जहाँसे कभी पतन नहीं होता है, जो इन्द्रियातीत है, जहाँ वन्धनमे डालनेवाल कोई कारण नहीं है तथा जो जन्म, मृत्यु और अज्ञानका विनाद्य करनेवाल है, वह श्रेष्ठ खान (परमपद) ज्ञानियोंको ही प्राप्त हो सकता है॥ १०॥

अञ्यक्तस्थं परं यत् तत् पृष्टस्तेऽहं नराधिप । स एव प्रकृतिस्थो हि तत्स्थ इत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

नरेश्वर ! तुमने जो अन्यक्त प्रकृतिमे स्थित परमतत्त्वके विषयमें मुझसे प्रश्न किया या, उसके उत्तरमें यह निवेदन है कि यह परमतत्त्व प्राकृत शरीरमें स्थित होनेसे ही प्रकृतिस्थ कहलाता है ॥ ११ ॥

अचेतना चैव मता प्रकृतिश्चापि पार्थिव। एतेनाधिष्टिता चैव सुजते संहरत्यपि॥१२॥

पृष्यीनाथ ! प्रकृति अचेतन मानी शयी है । इस परम-सरवदारा अधिष्ठित होकर ही वह सृष्टि एवं संदार करती है ॥ १२ ॥

जनक उधाच

स्तादिनिधनावेतावुभाषेव महामते । समुर्तिमन्तावचळावप्रकम्प्यगुणागुणौ ॥ १३

अभूति मन्तावचळावमकस्त्यगुणागुणी ॥ १३ ॥ जनकसे पूछा—महामते ! प्रकृति और पुरुष दोनों आदि-अन्तवे रहितः मूर्तिहीन और अचळ हैं ! दोनों अपने-अपने गुणमे स्थिर रहनेवाळे और दोनों ही निर्मुण हैं ॥१३॥ अत्राह्मानुपिशार्नुल कथमेको हाचेतनः। चेतनावांस्तथा चैकः क्षेत्रहा इति भाषितः॥१४॥ सुनिश्रेष्ठ ! वे दोनों ही सुद्धिआगोन्दर हैं। पिर हन

दोनोर्मिते एक प्रकृतिको आपने अचेतन क्याँ बताया है ? तया दूसरेको चेतन एवं क्षेत्रक केते कहा है! ॥ १४ ॥ त्वं हि विपेन्द्र काररूपेंन मोक्सपर्ममुपाससे ! स्वाकत्यं मोक्सपर्मस्य श्रोतुमिच्छामि तस्वतः ॥ १५ ॥

विप्रवर ! आप पूर्णरूपे मोक्षयमंत्रा वेवन करते हैं। इसिंदेय आप होने पुँहते में सम्पूर्ण मोक्ष-धमंत्रा वयावत् रूपवे अवण करना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ अस्तित्वं केवळत्वं च विनाभावं तथैव च । वैवतानि च मे बृहि देहं यान्याश्चितानि वै ॥ १६॥

आप पुरुषके अस्तित्व, केवळत और प्रकृति पृषक् सचाका स्पर्शकरण कीजिये और देहका आश्रय ग्रहण करते-बाले जो देवता हैं। उनका तत्त्व भी ग्रुहो समहााइये॥ १६॥ तथेवोस्कामिणः स्थानं तृहिमो चै विपचतः। कालेन यद्धि प्राप्नोति स्थानं तत् प्रव्रवीि मे ॥ १७॥

तथा भरनेवाले जीवके प्राणीका वह उत्कमण होता है। उस समय उसे समयानुसार किस खानकी प्राप्ति होती है! इसपर भी प्रकाश डालिये॥ १७॥ सांस्थ्यकानं च तस्त्वेन पृथयोगं तथैय च। अरिष्ठानि च तस्त्वानि चकुमहीसि सत्तम। विदितं सर्वमेतत्तु ते पाणावामलकं यथा॥ १८॥

साधुश्चिरोमणे ! साथ ही पृषक् पृषक् सांख्य और योगके ज्ञानका तथा मृत्युत्वक लक्षणीका यपार्थक्षरे वर्णन कीकिये; क्योंकि ये सारी वार्ते आपको हायपर रहे हुए ऑबलेके समान ज्ञात हैं ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवल्क्यजनकर्मवादे चलुर्दशाधिकश्रिशततमोऽध्यायः॥ ११४॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके शन्तर्गत मोछपर्मपर्वमे याज्ञवल्क्य और लगकका संवादविक्यम तीनसी चौदहर्वे शन्याय पृग्हम ३९४

#### पञ्चदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः प्रकृति-पुरुषका विवेक और उसका फरु

याज्ञवल्कय उवाच

त राक्यो तिर्गुणस्तात गुर्णाकर्ति विशाम्पते ।
गुणवांश्चाप्यगुणवान् यथातस्वं निवोध मे ॥ १ ॥
याध्यव्क्यजी कहते हैं—तात ! प्रजापालक नरेश !
निर्गुणको सगुण और सगुणको निर्गुण नहीं किया वा सकता ।
इस विषयमे जो यथार्य तस्व है। वह गुझसे सुनो ॥ १ ॥
गुणीहीं गुणवानेव निर्गुणश्चागुणस्तथा ।
प्राहुरेवं महात्मानो सुनयस्तस्वय्शिंनः ॥ २ ॥
तस्वदर्शी महात्मा सुनि कहते हैं। जिसका गुणोके साथ

तस्वदर्शी महात्मा भुनि कहते हैं। जिसका गुणोके साथ सम्पर्क है, वह गुणवान है तथा जो गुणोंके संसर्गेंद्र पहित है, वह निर्मण कहलाता है ॥ २ ॥ गुणसभावस्त्वव्यक्तो गुणान् नैवातिवर्तते ! उपयुक्के च तानेव स चैवाहः समावतः ॥ ३ ॥

अव्यक्त प्रकृति स्वभावते ही गुणवती है। वह गुणिन कभी उल्लेखन नहीं कर सकती है। उन्होंको उपयोगम लवी है और स्वभावते ही जानरहित है ॥ १ ॥ अव्यक्तस्तु न जानीते पुरुषो दा स्वभावतः । न मक्तः परमोऽस्तीति नित्यभेचाभिमन्यते ॥ ४ ॥ प्रकृतिको किती पर्दाक्ष जान नहीं होता । इनमे विदर्शन पुरुष स्वभावते ही जानी है। वह सदा इस यावने जान्य रहता है कि मुझते कोई दूनग उन्हर पदार्थ नहीं है ॥ ४ ॥ अभेन कारणेनैतहब्यक्तं स्वाद्वेतनम् । नित्यत्वाचाक्षरत्वाच सरत्वाच तदस्यथा ॥ ५ ॥ इस कारणसे प्रकृतिको अचेतन माना गमा है। धर

अर्थात् विनाशी होनेके कारण वह जडके विवा और कुछ हो ही नहीं सकती। इचर नित्य तथा अक्षर (अविनाशी) होनेके कारण पुरुष चेतन है ॥ ५ ॥

यदाकातेन क्वांत गुणसर्गे पुनः पुनः। यदाऽऽत्मानं न जानीते तदाऽऽत्मापि च मुच्यते ॥ ६॥

परत वह जवतक अज्ञानवश बारबार गुणीका वैधर्ग करता और अपने असङ्खरूपको नहीं ज्ञानता है। तबतक उस-

की मुक्ति नहीं होती है ॥ ६ ॥ कर्त्तत्वाच्यापि सर्गाणां सर्गधर्मा तथोच्यते ।

कर्त्यत्वाचापि योगानां योगधर्मा तधोच्यते ॥ ७ ॥ बह अपनेको सहिका कर्ता मातनेके कारण सर्गधर्मा कहलाता है और योगका कर्ता माननेते योगधर्मा कहा

बाता है।। ७॥ फर्तन्वाच प्रकृतीनां च तथा प्रकृतिधर्मिता ॥ ८ ॥ नाना प्रकृतियाँको अपनेमें स्वीकार कर छेनेसे वह प्रकृति-

धर्मवाला हो जाता है ॥ ८ ॥ फर्त्त्वाचापि चीजानां चीजधर्मा तथोच्यते।

गुणानां प्रसवत्वाच प्रख्यावात् तथैव च ॥ ९ ॥ तथा स्थावर पदार्थी के बीजोंका कर्ता होने से उसे बीजस्मी कहते हैं। साथ ही वह गुणोंकी उत्पत्ति और प्रख्यका कर्रा

है। इसलिये गुजधर्मा कहलाता है ॥ ९ ॥ **व**पेक्षत्वादनन्यत्वाद्भिमानाच मन्यन्ते यतयः सिद्धा अध्यातमङ्गा गतज्वराः ।

थनित्यं नित्यमध्यक्तं व्यक्तमेतदि शुभुम ॥ १०॥ अध्यात्मशास्त्रको जाननेवाले चिन्तारहित सिद्ध यति

खेग पुरुषको केवल (प्रकृतिके सङ्घरे रहित) मानते हैं। क्योंकि वह साक्षी और अदितीय है। उसे सुख-दु:खका अनुमन तो अभिमानके कारण होता है। वह वास्तवमें वो नित्य और अव्यक्त है। किंद्र प्रकृतिके सम्बन्धसे अनित्य और व्यक्त प्रतीत होता है ॥ १०॥

अन्यक्तेकत्वमित्याहुनांनात्वं पुरुषे तथा। सर्वभृतदयावन्तः केवछं भानमास्थिताः॥११॥

सम्पूर्ण प्राणियों उर दया करनेवाले और केवल शानका बहार्य लेनेबाले कुछ साख्यके विद्वान् प्रकृतिको एक तथा पुरुषको अनेक मानते हैं ॥ ११॥

मन्यः स पुरुषोऽस्यक्तस्त्वध्रुवो ध्रुवसंद्यकः।

यथा सुज इवीकाणां तथैवैतादि जायते ॥ १२॥ पुरुष प्रकृतिसे भिन्न और नित्य है तथा अन्यता ( प्रकृति ) पुरुषते मिन्न एवं अनित्य है। जैसे सैंक्से मूँज

अखग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे पृथक है ॥ सम्बद्ध महाकं विद्यादन्यकोदस्वरं तथा।

न चोटम्बरसंयोगीर्मशकस्तत्र लिप्यते ॥ १३॥ अस्य एवं तथा मत्स्यस्तदस्यददकं स्मतम् ।

न चोडकस्य स्पर्धेन मत्स्यो लिप्यति सर्वशः ॥ १४ ॥

बैसे गूडर और उसके कीड़े एक साथ होनेपर भी यलग-अलग समझे जाते हैं। गुलरके संयोगसे कींद्रे उससे लिस नहीं होते तथा जैते मत्य दूसरी बहुत है और जल इसरी । पानीके स्पर्शेष्ठे कमी कोई सत्स्य लिस नहीं होता है ॥ १३-१४ ॥

अन्यो हाक्षिरुखाप्यन्या नित्यमेवमवेहि भोः। न चो०िंडप्यते सोऽग्निरुवासंस्पर्शनेन वै॥१५॥

राजन् । जैवे अग्नि दूसरी वस्तु है और मिट्टीकी हॅडिया दूसरी वस्तु । इन दोनोंके भेदको नित्य समझो। उस हॅडियैके स्पर्शते अग्नि द्वित नहीं होती है ॥ १५ ॥ पुष्करं त्वन्यदेवाव तथान्यद्वकं स्मृतम्। न चोदकस्य स्पर्धेन लिप्यते तत्र पुष्करम् ॥ १६॥

बैंचे कमल दूमरी चला है और पानी दूमरी; पानीके स्पर्याचे कमल लिस नहीं होता है। उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति-से भिन्न और असङ्ग है ॥ १६॥

पतेषां सहवासं च निवासं चैय नित्यशः। याधातथ्येन पश्यन्ति न नित्यं प्राकृता जनाः ॥ १७॥ ये त्वन्यथैव पश्यन्ति व सम्यक् तेपु दर्शनम् । ते ज्यक्तं निरयं घोरं अधिशन्ति पुनः पुनः ॥ १८॥

साधारण मनुष्य इनके सहवास और निवासको कभी ठीकठीक समझ नहीं पाते। जो इन दोनोंके खरूपको अन्यथा जानते हैं अर्थात् प्रकृति और पुरुषको एक दूसरेने भिन्न नहीं जानते हैं उनकी दृष्टि ठीक नहीं है । वे अवस्य ही वार-

बार घोर नरकमें पहते हैं ॥ १७-१८ ॥ सांख्यदर्शनमेतत् ते परिसंख्यानमुत्तमम्। पत्रं हि परिसंख्याय सांख्याः केवलतां गताः ॥ १९॥ इस प्रकार ग्रैने तुम्हें यह विचारप्रधान उत्तम सांख्य-दर्शन वताया है। साख्यशास्त्रके विद्वान् इस प्रकार जान

करके कैयल्यको प्राप्त हो गये हैं ॥ १९॥ ये त्वम्ये तत्त्वकुशळास्तेषामेतन्निदर्शनम्। बतः एरं प्रवस्यामि योगानामनुदर्शनम्॥ २०॥

हुसरे भी जो तस्यविचारकुशल विद्वान् हैं, उनका भी ऐसा ही मत है। इसके बाद में योगियोंके शास्त्रका वर्णन

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्षत्रमंपर्वणि याज्ञयन्तरज्ञवकत्त्वादै पञ्चदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१५ ॥ स्व प्रकार श्रीमहामारत व्यक्तिपनेक अन्तर्गत नोम्पनर्पपनेने बाहायस्य और अनकके संवादमें तीन सी पंत्रक्तें अध्याय पूरा हुआ ॥३१५॥

### षोडशाधिकत्रिशततमोऽन्यायः

योगका वर्णन और उसके साधनसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति

याजयल्ब्य सवाच सांख्यक्षानं सया प्रोक्तं योगक्षानं निवोध से । नपसत्तम ॥ १ ॥

व्यथाश्रतं यथाद्यं तत्त्वेन याश्वतन्त्रयज्ञी कहते हैं-न्यूपश्रेष्ठ! में साख्यसम्बन्धी

्शान तो तुम्हें बतला चुका। अव जैसा मैंने देखा; सुना या समझा है। उसके अनुसार योगशास्त्रका तात्विक ज्ञान मुझसे सुनी।। नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं वलम् । ताव्रभावेकचर्यो ताव्रभावनिधनौ स्मृतौ॥ २॥

साख्यके समान कोई ज्ञान नहीं है । योगके समान कोई बल नहीं है। इन दोनोंका लक्ष्य एक है और वे दोनों ही मृत्युका निवारण करनेवाले माने गये हैं ॥ २॥ पृथक् पृथक् प्रपञ्चन्ति येऽप्यबुद्धिरता नराः।

वयं त राजन पश्याम एकमेव त निश्चयात ॥ ३ ॥ राजन | जो मनुष्य अज्ञानपरायण हैं, वे ही इन दोनों

शास्त्रोंको सर्वया भिन्न मानते हैं। हम तो विचारके द्वारा पर्ण निश्चय करके दोनोको एक ही समझते हैं ॥ ३॥ यदेव योगाः पश्यन्ति सत् सांख्यैरपि दश्यते । पकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स तत्त्ववित् ॥ ४ ॥

योगी जिस तत्वका साधात्कार करते हैं। वही सांख्यी-द्वारा भी देखा जाता है। अतः जो शंख्य और योगको एक देखता है। वही तरवज्ञानी है ॥ ४॥

कटप्रधानानपरान् विद्धि योगानरिंदम । तिनेव चाथ देहेन विचरन्ति दिशो दश ॥ ५ ॥

शत्रुद्मन नरेश । योग-साधनीमें चद्र अर्थात् प्राण प्रधान है । इन सबको छुम सर्वश्रेष्ठ समझो । प्राणको अपने -वशमे कर चेनेपर योगी इसी-शरीरसे-दसो दिशाओंमें स्वच्छन्द विचरण कर सकते हैं ॥ ५॥

याबद्धि प्रलयस्तात सुक्ष्मेणाष्ट्राणेन ह । ,योगेन लोकान् विचरन् सुखंसंन्यस्य चानघ ॥ ६॥

प्रिय निष्पाप भूपाल । जनतक मृत्यु न हो जायः वनतक ही योगी योगवलसे स्थूल शरीरको यहीं छोडकर अष्टविष ऐश्वर्यसे युक्त स्हमश्ररीरके द्वारा छोक-छोकान्तरीमे सखपर्वक विचरण करता है ॥ ६ ॥

योगमाहर्मनीविणः। चाष्ट्रगुणिनं वेदेप प्राहर्नेतरं नृपसत्तम ॥ ७ ॥ सुक्समध्युणं

नृपश्रेष्ठ । मनीबी पुरुषोंका कहना है कि वेदमें स्यूल और सुक्स दो प्रकारके थोगींका वर्णन है। उनमें स्यूछ योग अणिमा आदि आठ प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाल है और सूक्ष्म योग ही (यम: नियम: आसन: प्राणायाम: प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि—इन ) आठ ग्रणी (अङ्गों) से युक्त है। दूसरा नहीं ॥ ७॥

हिराणं योगकृत्यं त योगानां शहरुत्तमम्। सगुणं निर्गुणं चैव यथा शास्त्रनिदर्शनम् ॥ ८॥

योगका मुख्य साधन दो प्रकारका वताया गया है-गगप और निर्मुण ( सबीज और निर्वींज )। ऐसा ही हात्वींक निर्णय है ॥ ८॥

धारणं चैव मनसः प्राणायामध्य पार्थिव। एकाव्रता च मनसः प्राणायामस्तरीव च ॥ ९ ॥

पृथ्वीनाथ ! किसी विशेष देशमें चित्तरो स्यापित करनेका नाम ध्वारणा है । मनकी धारणांके साथ किया जानेवाला प्राणायाम सगुण है और देश-विशेषका आश्य न लेकर मनको निर्वीज समाधिमें एकाम करना निर्वण प्राणायाम कहलाता है ॥ ९ ॥

प्राणायामी हि समुणी निर्मणं धारयेन्मनः। यद्यदस्यति मुञ्जन वैप्राणान मैथिलसत्तम । बाताधिक्यं भवत्येव तसात् तंन समाचरेत् ॥ १०॥

समुण प्राणायाम सनको निर्मुण अर्थात् वृत्तिगृत्य करके स्थिर करनेमें सहायक होता है। मैथिलशिरोमणे । यदि पूरक आदिके समय नियत देवता आदिका ध्यानद्वारा चाखास्कार किये विना ही कोई प्राणवायुका रेचन फरता है तो उसके शरीरमें वायुका प्रकोप वढ जाता है; अतः ध्यान-रहित प्राणायामको नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥

निशायाः प्रथमे यामे चोदना द्वादश स्मृताः । मध्ये खप्नात परे यामे द्वादरीय तु चोदनाः ॥ ११॥ रातके पहले पहरमें वायुको धारण करनेकी यान्ह

प्रेरणाएँ बतायी गयी हैं। मध्य रात्रिमें रात्रिके विचले दो पहरोंमें सोना चाहिये तथा पुनः अन्तिम प्रहरमे बारह प्रेरणाओंका ही अम्यास करना चाहिये**≠** ॥ ११ ॥ दान्तेनैकान्तशीलिना । तदेवमपशान्तेन

आत्मारामेण बुद्धेन योक्तव्योऽऽत्मान संशयः॥ १२॥ इस प्रकार प्राणायामके द्वारा मनको वशम करके शाना और जितेन्द्रिय हो एकान्तवास करनेवाले आत्माराम भनीकी चाहिये कि मनको परमात्मामे छगावे । इसमें स्थय नहीं है ॥ पञ्चानामिन्द्रियाणां तु दोपानाक्षिण्य पञ्चधा । शब्दं रूपं तथा स्पर्शे रसं गन्धं तथैव च ॥ १३॥

 एक प्राणायामर्ने पूरका कुम्भक कीर रेचकके भेटते हैं? -प्रेरणाएँ समझनी चाहिये। इस प्रकार उहाँ बारह प्रेरमण्डे अस्यालका विधान किया गया है, वहाँ चार-चार प्रानायन करेंहे विधि समझनी चाहिये। तारपर्य यह कि रातके पहले जीर िन्हें पहरोंने ध्यानपूर्वक चार-चार प्रायायामीका निन्य अन्यात अन बोरीके लिये-सत्पन्त आवश्यक है।

ग्रेथिल । प्रतिसंहत्य प्रतिभामपवर्गे मनस्यभिनिवेदय ह ॥ १४ ॥ इन्द्रियग्राममजिलं तराधिप । मनस्तथैवाहंकारे प्रतिप्राप्य अहंकारं तथा बुद्धी बुद्धि च प्रकृताविष ॥ १५॥ प्वं हि परिसंख्याय ततो ध्यायन्ति केवलम् । नित्यमनन्तं श्रद्धमत्रणम् ॥ १६॥ विरजस्कमलं नित्यमभेद्यमजरामरम् । पुरुषं तस्थपं शाश्वतं चाव्ययं चैव ईशानं ब्रह्म चाव्ययम् ॥ १७ ॥

मिथिलानरेश । दान्दः स्पर्गः, रूपः रसः और गन्ध-वे इन्द्रियोंके पाँच दोव हैं। इन दोषोंको दूर करे। फिर छय और विश्वेषको ज्ञान्त करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंको सनमे खिर करे । नरेश्वर ! तत्पश्चात मनको अहकारमेः अहकार-को बुद्धिमें और बुद्धिको प्रकृतिमें खापित करे । इस प्रकार सबका लय करके योगी पुरुष केवल उस परमात्माका ध्यान करते हैं, जो रजोगुणसे रहिता निर्मेला नित्या अनन्ता ग्रह, ब्रिटरहित, कटस्य, अन्तर्यामी, अमेच, अजर, क्षमर, अविकारी, सवका शासन करनेवाला और सनातन वहा है॥ १३-१७ ॥

यकस्य त महाराज छक्षणान्युपधारय। लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्तः सुखं खपेत् ॥ १८ ॥

महाराज ! अत्र समाधिमे खित हुए योगीके लक्षण सती ! जैसे तम हुआ मन्त्य सखसे सोता है। उसी प्रकार योगयुक्त पुरुषके चित्तमें सदा प्रसन्तता बनी रहती है-वह समाधिते विरत होना नहीं चाहता। यही उसकी प्रसन्नता-की पहचान है ॥ १८॥

निर्वाते त यथादीपो ज्वलेत् स्नेहसमन्वितः। निश्चलोर्घ्वशिखस्तद्वय् युक्तमाहुर्मनीपिणः॥ १९॥

जैसे तेलसे भरा हुआ दीपक बायुसून्य स्थानमें एकतार बलता रहता है। उसकी भिला स्थिरमावरे कपरकी ओर उठी रहती है। उसी तरह समाधिनिष्ठ योगीको भी मनीधी पुरुष स्थिर वसाते हैं।। १९॥

पाषांण इव मेघोत्थैर्यंथा विन्द्रभिराहतः। नार्लं चालयितुं शक्यस्तथा युक्तस्यलक्षणम् ॥ २० ॥

जैसे वादलकी वरसायी हुई बूँदोंके आघातसे पर्वंत चडाल नहीं होता। उसी तरह अनेक प्रकारके विक्षेप आकर योगीको विचलित नहीं कर सकते। यही योगयुक्त पुरुष-की पहचान है।। २०॥

शङ्खदुन्दुभिनिर्घीपैर्विविधैर्गीतवादितैः क्रियमाणैर्न कम्पेत युक्तस्यैतन्निद्र्शनम्॥ २१॥

उसके पास बहुत से शङ्ख और नगाडोंकी ध्वनि हो और तरइ-तरहके गाने यजाने किये जायें तो भी उसका ध्यान भक्त नहीं हो सकता । यही उसकी सुद्दढ समाधिकी

पहचान है ॥ २१ ॥

तैलपात्रं यथा पूर्णं कराभ्यां गृहा पूरुपः। स्रोपानमारुहेद् भीतस्तर्ज्यमानोऽसिपाणिभिः ॥२२॥ संयतात्माभयात् तेषां न पात्राद् विन्दुमुत्स्जेत्। वकाश्रमनसस्तथा ॥ २३ ॥ तथैबोत्तरमागम्य श्चिरत्वादिन्द्रियाणां तु निश्चलत्वात् तथैव च ।

पवं युक्तस्य तु मुनेर्लक्षणान्युपलक्षयेत् ॥ २४ ॥

बैते सनको सयममे रखनेवाला सावधान मनुष्य हाथींमे तेल्ले भरा करोरा लेकर सीढीपर चढे और उस समय बहत-से पुरुष हाथमे तलबार लेकर उसे हराने-घमकाने लगें तो भी वह उनके डरसे एक बूंद भी तेल पात्रसे गिरने नहीं देताः उसी प्रकार योगकी ऊँची शितिको प्राप्त हुआ एकाग्रचित्त योगी इन्द्रियोंकी स्थिरता और मनकी अविचल स्थितिके कारण समाधिसे विचलित नहीं होता । योगसिद्ध मुनिके ऐसे ही लक्षण समझने चाहिये ॥ २२--२४ ॥ खयुक्तः पश्यते ब्रह्म यत् तत्परममन्ययम् । महत्तस्तमसो मध्ये स्थितं ज्वलनसंतिभम् ॥ २५ ॥

जो अच्छी तरह समाधिमे स्थित हो जाता है। वह महान् अन्धकारके यीचमें प्रकाशित होनेवाली प्रव्यलित अग्निके समान हृदयदेशमें खित अविनाशी ( शानस्वरूप ) परव्रहाका **साक्षा**त्कार करता है।। २५ ॥

पतेन केवर्ल याति त्यवस्वा देहमसाक्षिकम् । कालेन महता राजन्श्रतिरेपा सनातनी॥ २६॥

राजन् । इस साधनाके द्वारा मनुष्य दीर्घकालके पश्चात् इस अचेतन देहका परित्याग करके केवल ( प्रकृतिके ससर्गरे रहित ) परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। ऐसी सनातन श्रृति है ॥ २६ ॥

प्तिव्हि घोर्ग योगानां किमन्यद् योगलक्षणम् । विद्याय तिद्ध मन्यन्ते कृतकृत्या मनीविषाः॥ २७॥

यही योगियोंका योग है। इसके सिवा योगका और क्या लक्षण हो सकता है १ इसे जानकर मनीपी पुरुष अपने आपको कुतकृत्य मानते हैं ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञवस्त्रयजनकर्सवादे पोडलाधिकत्रिज्ञततसोऽध्यायः ॥ ३१६ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्भेत मोक्ष्रघर्मपर्वमें याह्यवल्क्य और जनकका संवादिविषयक तीन सौ सोलहर्ने अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१६ ॥

### सप्तदशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः

विभिन्न अङ्गोंसे प्राणोंके उल्क्रमणका फल तथा मृत्युस्चक लक्षणोंका वर्णन और मृत्युको जीतनेका उपाय

याज्ञवल्क्य उवाच

तथैवोत्क्रममाणं तु शृष्णुष्वावहितो नृप । पङ्गचामुक्कममाणस्य वैष्णवं स्थानमुच्यते ॥ १ ॥

याञ्चयत्क्यजी कहते हैं—नरेश्वर ! देह-त्यागके समय मनुष्यके जिन-जिन अर्ज्जोते निकलकर प्राण जिन-जिन कर्ध्वलोकोंने जाते हैं, उनके विषयमे बता रहा हूँ; तुम सावधान होकर सुनो । पैरोंके मार्गसे प्राणोंके उत्क्रमण करनेपर मनुष्यको मगवान् विष्णुके परमधामकी प्राप्ति होती बतायी जाती है ॥ १॥

जङ्घाभ्यां तु वसून् देवानाष्नुयादिति नः श्रुतम्। जानुभ्यां च महाभागान् साध्यान् देवानवाष्नुयात्॥२॥

जिसके प्राण दोनों पिण्डलियोंके सार्गंधे बाहर निकलते है, वह बद्ध नामक देवताओंके लोकमें जाता है। ऐसा हमने दुन रक्खा है। बुटनोंसे प्राणस्थाग करनेपर महाभाग साध्य-देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति होती है॥ २॥

पायुनोत्क्रममाणस्तु मेर्न स्थानमवाप्नुयात्। पृथिवीं जघनेनाथ ऊकस्यां च प्रजापतिम्॥ ३ ॥

जितके प्राण गुदामागंते निकलकर उपरकी और जाते हैं, वह मित्रदेवताके उत्तम खानको पाता है। कटिके अग्रमागंते प्राण निकलनेपर पृष्वीलोककी और दोनों जॉबॉंके निकलनेपर प्रजापतिलोककी प्राप्ति होती है।। है॥ पार्थ्वाभ्यां महतों देवान् नाभ्यामिन्द्रस्वमेवच। बाह्यभ्यामिन्द्रमेवाहुरुएसा हद्रमेव च॥ ४॥

दोनों पसिल्विंसि प्राणींका निष्क्रमण हो तो मस्त् नामक देवताओंकी नाभिसे हो तो इन्द्रपदकी, दोनों धुजाओंसे हो तो मी इन्द्रपदकी ही और वश्वःस्थलसे हो तो स्द्रलोककी प्राप्ति होती है ॥ ४॥

त्रीतया तु मुनिश्रेष्ठं नरमाप्नोत्यनुत्तमम् । विद्वेदेवान् मुखेनाथ दिशःश्रोत्रेण चाप्नुयात्॥ ५ ॥

श्रीवाते प्राणीका निष्क्रमण होनेपर मनुष्य घुनियाँने श्रेष्ठ परम उत्तम नरका सानिष्य प्राप्त करता है। मुखले प्राण-स्थाग करनेपर वह विश्वेदेवोंको और श्रोत्रले प्राण स्याग-नेपर दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवियोको प्राप्त होता है॥ ५॥ झाणेन गन्धवहनं नेत्राभ्यामग्रिमेन च। भूभयां सेवाश्विनते देवी छळाटेन पितृनथ॥ ६॥

नारिकाचे प्राणींका उक्तमण होतो मनुष्य वायुदेवताकोः दोनो नेत्रोंचे हो तो अग्निदेवताकोः, दोनों मीहाँचे हो तो अदिवनीकुमारोंको और ललाटचे हो तो पितरोंको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ ब्रह्माणमाप्नोति विसुं मूर्प्नो देवाप्रज्ञं तथा । प्तान्युत्कमणस्थानान्युक्तांनि मिथिलेश्वर ॥ ७ ॥

मस्तक्षे प्राणीका परित्याग करनेपर मनुष्य देवताओंके
अग्रज मगवान् ब्रह्माजीके लोकको जाता है । मिथिलेश्वर ! ये
प्राणीके निष्क्रमणके स्थान बताये गये हैं ॥ ७ ॥

अरिष्टानि प्रवक्ष्यामि विहितानि मनीपिभिः ।
संवत्स्यियोगस्य सम्भवन्ति शारीरिणः ॥ ८ ॥

अव मैं जानी पुरुषोद्वारा नियत किये हुए अमद्गल अथवा मृत्युको सुचित करनेवाले उन चिहाँका वर्णन करता हूँ, जो देहचारीके धरीर छूटनेमें केवल एक वर्ष धेप रर जानेपर उसके सामने प्रकट होते हैं ॥ ८ ॥ योऽसन्धर्वी न पद्मेत हृष्टपूर्वी कदाचन।

तथेव ध्रुविमत्याहुः पूर्णेन्द्वं दीपमेव च॥९॥ खण्डाआसं दक्षिणतस्तेऽपि संवत्सरायुपः। को कमी पहलेकी देखी हुई अरुम्बती और ध्रुवकी न

देख पाता हो तथा पूर्णचन्द्रमाका मण्डल और दीपकरी शिखा जिए दाहिने भागते खण्डित जान पड़े। ऐसे लोग केवल एक वर्षतक जीवित रहनेवाले होते हैं ॥ ९ई ॥ परचक्ष्मि चारमानं ये न पदयन्ति पार्थिय ॥ १० ॥ आतमञ्जायाकृतीभृतं तेऽपि संवत्सरायुषः।

पृथ्वीनाय । जो लोग दूतरेके नेत्रॉमें अपनी परहाई न देख सकें, उनकी आयु भी एक ही वर्षतक नेप समझनी जाहिया। अतिद्युतिर्रातप्रका अप्रका चाद्युतिस्तथा ॥ ११ ॥ प्रकृतिर्विकियापत्तिः पण्मासान्मृत्युळक्षणम् ।

यदि मनुष्यकी बहुत चढी-चढी कान्ति भी अत्यन्त भीनी पड़ जायः अधिक बुद्धिमता भी बुद्धिहीनतामे परिणत हो जाय और स्वमावने भी भारी उलड-फेर हो जाय तो यह उछके छः महीनेके भीतर ही होनेवाली मृखुका गूचक है ॥ १११ ॥ देवतान्यवजानाति ब्राह्मणेश्च विरुद्धक्त ॥ १२ ॥ कृष्णपद्यावच्छविच्छायः पण्मासान्मृत्युलस्णम् ।

जो काल रगका होकर भी पीला पहने लगे। देवनाओं न अनादर करे और ब्राह्मणोंके साथ विरोध परे, वह भी छः महीनेचे अधिक नहीं जी सकता। यह उक्त ल्ह्मणोंने स्रचित होता है॥ १२६ ॥ उज्जीनासेर्यया चर्का छिद्रं सोमं प्रपटयति॥ १३॥

ऊर्णनाभेयेथा चक्र छिद्र साम प्रपश्यात । एक तथैय च सहस्रांशुं सप्तरात्रेण मृत्युभाव जो मनुष्य सर्व और चन्द्रमाके मण्डलको मनदीने

जो सनुष्य स्त्र आर चन्द्रमान मन्द्रपा जालेके समान लिज्रयुक्त देखता है। यह सात रानमें ही मृखुन भागी होता है ॥ १३६ ॥

भागी होता है।। १२६॥ इत्वगन्धमुपाबाति सुर्राभ प्राप्य यो नरः॥१४॥ देवतायतनस्थस्तु सप्तरात्रेण सृत्युभाक्।

जो देवमन्दिरमें बैठकर पहाँकी सुगन्धित वस्तुमें सड़े मुरेंकी-सी दुर्गन्धका अनुभव करता है। वह सात दिनमें ही

मृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ १४६ ॥

दन्तदृष्टिविरागिता ॥ १५ ॥ कर्णनासावनमनं संशालोपो निकष्मत्वं सद्योमृत्युनिदर्शनम्। अकसाच स्रवेद यस्य वाममिक्ष नराधिप ॥१६॥ मूर्धतस्त्रोत्पतेत् धूमः सद्योमृत्युनिदर्शनम्।

नरेश्वर ! जिसके नाक और कान टेढे हो जाय, दाँत और नेत्रीका रंग विगड जाय, जिसे वेहोशी होने खगे, जिसका शरीर ठडा पड़ जाय तथा जिसकी वार्यी ऑखरे अकस्मात आँस् बहुने और मसकते धुआँ उठने छगे। उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उपर्युक्त लक्षण तत्काळ होनेवाळी मृत्युके

स्चक हैं॥ १५-१६%॥

प्तावन्ति त्वरिष्टानि विदित्वा मानवोऽऽत्मवान् ॥१७॥ निशि चाहनि चात्मानं योजयेत परमात्मनि । प्रतीक्षमाणस्तत्कालं यत्कालं प्रेतता भवेत ॥ १८ ॥

इन मृत्यसूचक छक्षणीको जानकर मनको वगमें रखने-षाळा साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे और जिस

समय मृत्यु होनेवाळी हो₃ उस काळकी प्रतीक्षा करता रहे।१७-१८I अधास्य नेष्टं मरणं स्थातमिञ्छेदिमां क्रियाम्। सर्वगन्धान रसांध्रीव धारयीत नराधिए॥१९॥

नरेश्वर | यदि योगीको मृत्यु अमीष्ट न हो। अभी वह इस जगत्में रहना चाहे तो यह किया करे। पूर्वोक्त रीतिसे पञ्चभृतविषयक धारणा करके पृथ्वी आदि तत्त्वींपर विजय प्राप्त करते हुए सम्पूर्ण गन्धी, रसी तथा रूप आदि विषयीकी अपने बडामें करे छ ॥ १९ ॥

ससांख्यधारणं चैव विदितातमा नरपंभ। जयेच मृत्यं योगेन तत्परेणान्तरात्मना ॥ २० ॥

नरश्रेष्ठ ! साख्य और योगके अनुसार धारणापूर्वक आत्म-तत्त्वका ज्ञान भार करके ध्यानयोगके द्वारा अन्तरात्माको पर-मात्मामें लगा देनेसे योगी भत्यको जीत लेता है ॥ २०॥ गच्छेत प्राप्याक्षयं कृत्स्नमजन्म शिवमन्ययम् । शाभ्वतं स्थानमचलं दुष्पापमक्रतात्मभिः॥ २१॥

ऐसा करनेषे वह उस सनातन पदको प्राप्त करता है। जो अग्रद चित्तवाले पुरुपोंको दुर्लम है तथा जो अक्षयः अजन्माः अचलः अविकारीः पूर्णं एवं कल्याणमय है ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षथर्मपर्वणि याञ्चवल्यजनकर्सवादे ससद्शाधिकत्रिशतत्तमोऽध्यायः ॥ ३१७॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधमैपर्वमें याञ्चवत्वय और जनकका संवादविवयक तीन सी सतरहर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१७ ॥

# अष्टादशाधिकत्रिशतत्तमोऽध्यायः

याञ्चवन्त्रयद्वारा अपनेको सर्वसे वेदज्ञानकी प्राप्तिका प्रसङ्ग सुनाना, विश्वावसको जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानका उपदेश देकर उसका फल मुक्ति बताना तथा जनकको उपदेश देकर विदा होना

याज्ञबल्क्य उवाच अन्यक्तस्थं परं यत् तत् पृष्टस्तेऽहं नराधिप । परं गुहामिमं प्रइनं ऋणुष्वावहितो नृप ॥ १ ॥ याशवरूपजी कहते हैं-नरेशर ! तुमने जो मशसे अन्यक्तमें खित परब्रह्मके विषयमें प्रक्त किया है। वह अत्यन्त गृद है। उसके विषयमें ध्यान देकर सुनी ॥ १॥

ययाऽऽपेंणेह विधिना चरतावनतेन ह। मयाऽऽदित्यादवाप्तानि यज्रंपि मिथिलाथिए॥ २ ॥

मिथिलापते । पूर्वकालमें मैंने शास्त्रोक्त विधिये व्रतका आचरण करते हुए नतमस्तक होकर भगवान् सूर्यसे जिस प्रकार शुक्रयजुर्वेदके मन्त्र उपलब्ध किये थे। वह सब परङ्ग सुनी ॥ २॥

 भारणाद्वारा पश्चमृतीपर विजय वा अधिकार प्राप्त करके थोगी जन्म, जरा, ग्रञ्जु आदिको जीत छैता है; इस विश्वमें यह सत्र भी प्रमाण है---

पृथ्वपत्तेमोऽनिकखे समुस्यिवे पञ्चारमके योगसुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न बरा न सुखु प्राप्तस्य योगाधिमयं शरीरम् ॥

 प्यानयोगका साथन करते-करते अब पृथ्वी, बल, तेज, बायु और आखाश—हन पाँच महाभूतोंका ज्यान हो जाता है अर्थात् जब सापकका इन पाँचों महाभूतोपर अधिकार हो जाता है और इन पाँचों महाभूतोंने सम्बन्ध रखनेवाली योगबिपयक पाँचों सिक्यों भन्य हो जाती है, उस समय योगानितमय अरीरको प्राप्त कर छेनेबाळे उस योगीके अरीरमें च तो रोग होता है, च बुदाण आता है और न उसकी मुखु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके विना उसका शारीर नष्ट नहीं हो सकता (योगद० इ।४६,४७) ।

महता तपसा देवस्तिपिष्णुः सेवितो मया। प्रीतेन चाहं विभुना सूर्येणोकस्तदान्य॥ ३

निष्पाप नरेश ! पहलेकी वात है। मैंने वडी मारी तपस्या करके तपनेवाले मगवान् सूर्यकी प्राराधना की थी। उसमे प्रसन्न होकर मगवान् सूर्यने मुक्षमे कहा - ॥ ३॥ वरं वृणीष्व विप्रर्षे यदिष्टं ते सुदुर्लभम् । तत् ते दास्यामि प्रीतात्मा मत्यसादो हि दुर्लभः॥ ४॥

'ब्रह्मर्षे ! तुम्हारी जैसी इच्छा हो। उसके अनुसार कोई बर मॉगो। बह अत्यन्त दुर्छम होनेपर मी मै तुम्हे दे दूँगा; क्योंकि मेरा मन तुम्हारी तपस्यासे बहुत सतुष्ट है। मेरा क्रपा-प्रसाद प्राय: दुर्लम हैं। ॥ ४॥

ततः प्रणम्य शिरसा मयोक्तस्तपतां वरः। यजूषि नोपयुक्तानि क्षिप्रमिच्छामि वेदितुम्॥ ५॥

तव मैने मस्तक हुकाकर तपनेवालोंमे श्रेष्ठ ममवान् स्र्यंको प्रणाम किया और उनसे कहा—प्रभो । मैं श्रीष्ठ ही ऐसे यनुर्मन्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जो आजसे पहले दूसरे किसीके उपयोगमे नहीं आये हैं। ॥ ५ ॥ सतो मां भगवानाह वितरिष्यामि ते द्विज । स्रस्स्त्रतीह चाग्मूता चारीरं ते प्रवश्च्यति ॥ ६ ॥ सतो मामाह भगवानास्यं स्वं विचृतं कुरु । विचृतं च ततो मेऽऽस्यं प्रविद्या च सरस्त्रती ॥ ७ ॥ तत्र भगवान स्र्यंने सुद्वसे कहा—प्रमुत्त । मै तम्हे

यजुर्वेद प्रदान करता हूँ। तुम अपना गुँह खोले। वाब्जयी सरस्वती देवी द्वम्हारे शरीरमे प्रवेश करेंगी। यह सुनकर मैंने गुँह खोल दिया और सरस्वती देवी उसमें प्रविष्ट हो गर्थी॥ ततो विद्हामानोऽहं प्रविद्योऽम्मस्तदानघ। अविञ्जानादमर्षोच भास्करस्य महारमनः॥ ८॥

निष्पाप नरेश ! सरस्वतीके प्रवेश करते ही मै तापसे जलने लगा और जलमें घुत गया। महात्मा मास्करकी महिमा-को न जानने तथा अपनेमें सहनशीलता न होनेके कारण मुसे उस समय विशेष कष्ट हुआ या॥ ८॥

तनो विद्वह्यमानं मामुवाच भगवान् रविः। मुहूर्ते सहातां द्रहस्ततः शीतीभविष्यनि॥ ९॥ तदनन्तर मुझे तापचे दग्ध होता देख भगवान् सूर्यने

कहा—'तात ! तुम दो घड़ीतक इस तापको तहन करो ।
फिर यह स्वय ही शीतक एव शान्त हो जायगा' ॥ ९ ॥
शीतीभृतं च मां हृष्ट्वा भगवानाह भास्करः ।
प्रतिष्ठास्यति ते वेदः सखिलः सोस्परो द्विज ॥ १० ॥
जब मै पर्ण शीतल हो गया। तव मुझे देखकर भगवान

जद म पण शांतल हा गया विच कुत एखार नगमान् भास्करने कहा — विभ्रवर ! खिल और उनीनपदींबिहित सम्पूर्ण वेद गुम्हारे भीता प्रतिष्ठित होगे ॥ १० ॥ कृत्मनं शतपथं चैव प्रणेष्यसि द्विज्ञपंभ । तस्यान्ते चापुनर्भावे वुद्धिस्तव भविष्यति ॥ ११ ॥ िहजश्रेष्ठ !तुम सम्पूर्ण शतस्यका भी प्रणयन (सःनदन) करोगे । इनके बाद तुम्हारी तुन्दि मोत्रमे स्तिर होगी॥ ११ ॥ प्राप्स्यसे च यदिष्टं तत् सांस्वयोगेष्सितं पटम् । एताबदुक्तवा भगवानस्तमेवास्यवर्तत् ॥ १२ ॥

न्तुम उस अमीष्ट पदको प्राप्त करोगे, जिले नार रंगेन तथा योगी भी पाना चाहते हैं। 'इतना करकर भगतान् मर्प वहीं अदृश्य हो गये॥ १२॥ सतोऽजुल्याहर्त श्रुत्वा गते देने विभावती।

वर्तोऽजुट्याहर्ते श्रुत्वा गते देवे विभावसी । ग्रहमागत्य संहृष्टोऽचिन्तयं वे सरस्रतीम् ॥ १३ ॥ भैने स्थरदेवका वह कथन सुना । फिर जब वे चले गवे।

वन मैने घर आकर प्रमन्नतान्वंक सरस्वतीकाचित्तन त्रिया॥ ततः प्रच्तात्वा सरस्वतीकाचित्तन त्रिया॥ ततः प्रच्तात्वा सरस्वतेकाचिता। ओद्धारमादितः कृत्वा मान देवी सरस्वतं॥१४॥

मेरे स्मरण करते ही स्वर और ध्यञ्जन-वर्णाये विभूपित अस्यन्त मञ्जलमयी सरस्वतीदेवी ॐकारको आगे धरके मेरे सम्मुख प्रकट हुईं ॥ १४ ॥

सतोऽहमर्घ्ये विधिवत् सरस्वत्ये त्यवेदयम्। सपतां च बरिप्राय निपणस्तपरायणः॥१५॥

तय मैंने सरस्वतीदेवी तथा तपनेवालोंने श्रेष्ठ भगवान् भास्करको अर्घ्य निवेदन किया और उन्हींका चिग्तन वस्ता हुआ बैठ गया ॥ १५ ॥

सतः शतपर्थं फुत्स्नं सरहस्यं ससंप्रहस्। चक्रे सपरिशेषं च हर्षेण परमेण ह॥१६॥ उत्त समय बड़े हर्षके साथ मैने रहस्त्र, मग्रह और

परिशिष्ट-भागसहित समस्त शतपथका सकलन किया ॥ १६ ॥ कत्वा चाध्ययनं तेषां शिष्याणां शतमुत्तमम् । विप्रियार्थे सशिष्यस्य मातुळस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ ततः सशिष्येण मया सूर्येणेव गभस्तिभिः । व्यस्तो यश्चो महाराज पितुस्तव महात्मनः ॥ १८ ॥

महाराज । तदनन्तर भैने अपने सी उत्तम शिर्णां है अत्वर्णयका अध्ययन कराया । इसके बाद शिर्णां हैत अपने सहामनस्वी मामाका (जो पहले सुझे तिरस्कृत कर चुके भें) अधिय करनेके लिये किरणों में प्रकाशिन होनेवाले पूर्व में नीनि शिष्णों से सुझे। भित हो मैंने तुरहारे पिता महात्मा राजा जनस्वे यक्तका अनुग्रान कराया ॥ १७-१८ ॥

भिषतो देवलस्यापि ततोऽर्घं हतवानहम् । स्ववेदद्क्षिणायार्थे विमर्दे मातुलेन ह ॥ १९॥ उस समय अरने वेदकी दक्षिणाके लिरं मामार ग्राग

विशेष आग्रह होनेस् सहिष देवलके तामने ही मेने शर्मी दक्षिणा उन्हें दे दी और आबी त्वय ग्रहण ही॥ १९॥ सुमन्तुनाथ पैलेन तथा जैमिनिना च वे। पित्रा ते मुनिभिक्षेय तताऽहमनुमानिनः॥ २०॥ तदमन्तर सुमन्तुः पैलः जैमिनिः तुन्हारे दिना तथा सन्द

### महाभारत 🐃



महर्षि याज्ञनस्म्यके सरणसे देशी सरस्त्रतीका प्राकट्य



ऋपि-मुनियोंने मेरा वहा आदर-सत्कार किया ॥ २० ॥ देश पञ्च च मातानि यजूंच्यकोन्मयानय । तथेव रोमहर्षेण पुराणमच्यारितम् ॥ २१ ॥ निष्पाप नरेख । इस प्रकार सैंने सूर्यदेखे शुक्कपर्वेद-

की पद्रह वाखाएँ प्राप्त कीं । इसी तरह रोमहर्षण व्यत्से भैंवे पुराणीका अध्ययन किया ॥ २१ ॥ वीजमेतत् पुरस्कृत्य देवीं चैव स्वरस्वतीम् । स्वर्थस्य चासुभावेन प्रवृत्तीऽहं नराधिष ॥ २२ ॥ कर्तु शतपर्य चेवमपूर्वे च कृत्तं स्या । यथाभिळपितं सार्गे तथा तस्वीपपादितम् ॥ २३ ॥

नरेश्वर । तदमन्तर मैंने बीजरूप प्रणव और सरस्वती देवीको सामने करके भगवान सर्दकी क्रपासे शत्यध्यकी रचना आरम्प की और इत अपूर्व प्रत्यको पूर्ण कर जिया और जो मोधका मार्ग मुक्ते अमीष्ठ याः उसका भी मळीमाँति समादन किया॥ २२-२३॥

शिष्याणामस्त्रिलं इत्स्नमनुशातं ससंग्रहम् । सर्वे च शिष्याः ग्रुसयो गताः परमहर्षिताः ॥ २४ ॥

फिर मैंने शिष्योंको यह शारा प्रत्य रहस्य और सग्रह-सहित पढाया और उन्हें घर जानेकी अनुसति दे हैं। फिर वे सभी झुढ़ आचार-विचारखाळे शिष्य अख्यन्त हर्पित हो अपने-अपने बरको चळ गये॥ १४॥

शास्त्राः पञ्चदशेमास्तु विद्याभास्करदेविताः । प्रतिष्ठाप्य ययाकामं वेर्चं तद्जुचिन्तयम् ॥ २५॥

इत प्रकार स्पर्वेचके द्वारा उपरेश की हुई श्रक्कयबुर्वेद विद्याकी इन पेद्रह जाखाओंका ज्ञान प्राप्त करके मैंने इच्छा-तुकार वेद्यतत्वका चिन्दन किया है ॥ २५ ॥ किमञ ब्रह्मण्यमूर्त कि च वेद्यमगुत्तमम् । चिन्तयंस्तत्र चागत्य गन्धार्यों मामणुच्छत ॥ २६ ॥ विश्वावग्रस्तातो राजन् वेदान्तकानकोविदः ।

राजर्। एक समय नेदान्तशानमें कुश्चल विश्वायस जामक ग्रन्थर्न मेरे पास आया एव इस मतका विचार करते हुए कि बहुँ ब्राह्मण-आतिके लिये हितकर क्या है। ध्यय और सर्वो-त्तम मतस्य वस्तु क्या है। मुससे पूक्ते क्या ॥ २६१॥ चतुर्विशास्ततोऽपुच्छत् मक्षान् वेदस्य पारियेक ॥ २७॥ पञ्चविश्वातिमं प्रश्नं प्रमञ्ज्ञान्तीरिक्कों तद्दा। विश्वातिक्वं तथाश्यास्यं मित्रं बस्लामेव च ॥ २८॥

पृथ्वीनाय । तत्रश्चात् उन्होंने वेदके सम्बन्धमें चौबीस प्रश्न पूर्वे । फिर आन्बीक्षिकी विचाके सम्बन्धमें चौबीस प्रश्न उपस्थित किया । वे चौबीस प्रश्न इस प्रकार हैं—रे. विक्षा क्या है । रे. अविश्व क्या है । रे. अवा क्या है । रे. अध्य क्या है । ५, कित्र क्या है । ह. वस्पा क्या है । ॥ बार्च केर्य तथा बोऽबाः कस्तपा अतपास्तथा । स्योतिस्त्र्य इति च विद्याविद्ये तथेव च ॥ २९॥ ७. शान क्या है १८. जेव क्या है १९. शाता क्या है १९० छत्र क्या है १११ क कीन है ११२ कीन समस्त्री है ११३ और कीन असमस्त्री है ११४ कीन स्वर्ष है ११६ तथा कीन अतिस्त्री ११६ और विशा क्या है १ १७. तथा सबिया क्या है १॥ २९॥ विद्याविया तथा राजन्न वर्ष चलमेय च।

वेद्यावेद्यं तथा राजसच्छ च्छमच च । अपूर्वमसर्यं सम्यमेतत् प्रश्नमजुत्तमम् ॥ ३० ॥ १८, राजत् । वेद्य क्या है ! १९, अवेद्य क्या है !

२०. चल क्या है ! २१. अचल क्या है ! २२. अपूर्व क्या है ! २३. अक्षय क्या है ! २५. और विनाशशील क्या है ! ये ही उनके परम उत्तम प्रश्न हैं ॥ ३० ॥ अधोत्तक्ष महाराज राजा गत्धर्यसत्त्रमाः । पृथ्वानसुपूर्वण प्रश्नमर्थविद्धत्तमम् ॥ ३१ ॥ सहतमुप्पतां तावद् यावदेनं विचित्तवे । बाहमित्येय सत्त्वा च तूर्णों गत्धर्यं शास्त्रितः ॥ ३२ ॥

वाहांमत्येय कृत्वा च तृष्णां गम्धवं वास्थितः ॥ ३२ ॥
महाराज ! इन प्रश्नीको झुनकर भैने गम्धवंशिरोमणि
राजा विश्वावसुरो कहा—पराजन् । आपने क्रमणः वर्षे उत्तम
प्रका उपखित किये हैं । आप अर्थके जाता हैं । थोड़ी देर
ठहर बाह्ये, वनतक में आपके इन प्रश्नीपर विचार कर लेता
हैं । तर 'बहुत अच्छा' कहकर गम्बर्थराज खुपचाप
बैठे रहे ॥ ११-३२ ॥

वतोऽजुनिन्तयमहं भूयो देवीं सरस्वतीम् । मनसास च मे प्रश्लो दृष्णो यृतमियोद्धतम् ॥ ३३॥

वदनन्तर मैंने पुनः सरस्वतीदेवीका सन ही-मन चिन्तन किया। फिर तो जैसे दहींसे धी निकळ थाता है, उसी प्रकार

उन प्रशेंका उत्तर निकल आया ॥ ११ ॥ तन्नोपनिषदं चैव परिहोपं च पार्थिव । मधामि मनसा तात दृष्टा चान्वीक्षिकी पराम् ॥ २४ ॥

राजर ! वात ! उस उमम म वहाँ उपनिपदः उसके परिक्षिष्ट भाग और परम उत्तम आन्त्रीक्षिकी विद्यापर हरि-पात करके मनके द्वारा उन सबका मन्यन करने लगा !!३४!। चतुर्यो राजशाद्रैल विद्येषा साम्पराधिकी ! उदीरिता मया तुभ्यं पञ्चविशाद्धिष्टिता ॥ ३५ ॥

रुपत्रेष्ठ । यह गान्वीक्षिकी विद्या ( त्रयी) वार्ता और दण्डनीति-इन तीन विधाओंकी अवेक्षाते ) चौथी वतायी यथी है। यह मोक्षमें वहायक है। पत्तीस्व तत्त्वरूप पुरुषते अथिष्ठित उत विधाका मैंने तुमते प्रतिपादन किया था ( वही विधावहुके निकट भी कही गयी ) ॥ ३५ ॥ अधीक्तरत् भया राजन राजा विश्वाचसुस्तदा । अधीकस्तु भया राजन राजा विश्वाचसुस्तदा ।

राजन् ! उस समय मैंने राजा विश्वावसुरे कहा—पान्धर्न राज ! आपने यहाँ सुझते जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर सुनिवे ॥ ३६ ॥ विश्वाविश्वेति यदिदं गन्धवेंग्द्रासुपृच्छितः। विश्वाव्यक्तं परं विद्याद् भूतभव्यभयंकरम् ॥३७॥

गन्धवेपते ! आपने जो विश्वा और अविश्व इत्यादि कहकर यह प्रशावळी उपस्थित की है, उसमें विश्वा अव्यक्त प्रकृतिका नाम है । वह संवार-वन्धनमें डाळनेवाळी होनेके कारण भूतः भविष्य और वर्तमान तीनों काळोंने मणंकर है—इस वातको आप अच्छी तरह समझ छें ॥ ३७ ॥ त्रिगुणं गुणकर्तृत्वाद्विश्वो निष्कळस्तथा । अश्वश्चाया च मिथुनमेवमेवानुहस्यते ॥ ३८ ॥

इस प्रकार विश्वा नामछे प्रसिद्ध जो अव्यक्त प्रकृति है। वह निगुणमयी है। क्योंकि वही निगुणात्मक जगत्को उत्पन्न करनेवाली है। उससे पिन जो निष्कल (कलाओंसे रहित) आत्मा है। वही अविश्व कहलाता है। इसी तरह अश्व और अश्वाकी जोड़ी भी देखी जाती है (अर्थात् अश्वा अव्यक्त प्रकृति है और अश्व पुरुष)।। ३८।।

अव्यक्तं प्रकृति प्राहुः पुरुषेति च निर्गुणम् । तथैव मित्रं पुरुषं चरुणं प्रकृति तथा ॥ ३९ ॥

अन्यक्त प्रकृतिको सगुण बताया गया है और पुरुषको निर्मुण । इटी प्रकार वरुणको प्रकृति समझना न्याहिये और मित्रको प्रकृष ॥ ३९ ॥

धार्न तुष्पा ५५॥ धार्न तु महर्ति प्राहुवैंयं निष्कलमेव च । सवश्च वृत्य पुरुषस्तसात्रिष्कल उच्यते ॥ ४०॥

( भौतिक ) ज्ञान धन्दले प्रकृतिका प्रतिपादन किया गया है और निष्क्रळ आस्माको ग्रेय बताया गया है । इसी तरह अश्र प्रकृति है और उससे भिन्न निष्कळ पुरुषको 'श्राता' बताया गया है ॥ ४०॥

कस्तपा अतपाः प्रोक्तः कोऽसौ पुरुष उच्यते । तपास्तु प्रकृति प्राहुरतपा निष्कळः स्मृतः ॥ ४१ ॥

क, तपा और अंतपाके विषयमें जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, उसके विषयमें बताया जाता है। पुरुषको ही क्वर कहते हैं। प्रकृतिका ही नाम तपा है और निष्क्रछ पुरुषको अंतपा नाम दिया गया है। ४१॥

(सूर्यमञ्यक्तमित्युक्तमतिसूर्यस्तु निष्कलः। अविद्या प्रकृतिज्ञेया विद्या पुरुष उच्यते॥)

अव्यक्त प्रकृतिको ही सूर्य और निष्कळ पुरुषको अति-सूर्य कहा गया है । प्रकृतिको अविद्या जानना चाहिये और

पुरुष विधा कहलाता है।। तथैवावेद्यसम्बद्धकं वेद्यः पुरुष उच्यते। चळाचळसिति प्रोक्तं त्वया तदपि से ऋणु ॥ ४२॥

इसी तरह अवेद्य नामचे अस्यक्त प्रकृतिका और वेद्य नामसे पुरुषका प्रतिपादन किया जाता है। आपने जो चळ और अचळके विषयों प्रश्न किया है, उसका भी उत्तर सुनिये॥ चळां तु प्रकृति प्राहुः कारणें क्षयसगेयोः। ब्याक्षेपसर्गयोः कर्ता निश्चलः पुरुषः स्मृतः ॥ ४३ ॥ सृष्टि और वंहारकी कारणभूता प्रकृतिको (चल) हर गया है और सृष्टि और प्रलयका कर्ता पुरुष ही निश्चल पुरुष

गया ह आर साप्ट और प्रलयका कर्ता पुरुप ही निधल पुरुप माना गया है ॥ ४३ ॥ तथैव वेदामका स्टोक्ट

तथैव वेद्यमन्यक्तमवेद्यः पुरुषत्तथा। बहाद्धभौ ध्रुवौ चैव अक्षयौ चान्युभावपि ॥ ४४ ॥ अजौ नित्याद्धभौ प्राहुरध्यातमातिनिश्चयाः ॥ ४५ ॥

उधी प्रकार अञ्चक्त प्रकृति वेच ( जाननेमें आनेवान) । है और पुरुष अवेच ( जाननेमें न आनेवाला )। अध्यात तत्त्वका निश्चयात्मक ज्ञान रखनेवाले विद्वान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अज हैं, होनों ही निकल है और दोनों ही अखय, अजन्मा तथा नित्य हैं ॥ ४४४५ ॥ अक्षयत्वात् प्रजनने अजमजाहुरव्यवम्। अक्षयत्वात् प्रजनने अजमजाहुरव्यवम्। अक्षयत्वात् प्रजनने अजमजाहुरव्यवम्।

शानी पुरुषीका कथन है कि जन्म प्रहण करनेवर भी क्षयरहित होनेके कारण यहाँ पुरुषको अजन्मा, अविनाजी और अक्षय कहा गया है। क्योंकि उत्तका कमी हाय नहीं होता है ॥ ४६ ॥

गुणक्षयत्वात् प्रकृतिः कर्तृत्वादक्षयं बुधाः । पपा तेऽऽन्वोक्षिकीविद्याचतुर्थीसाम्परायिकी॥४७॥

गुणोंका क्षय होनेके कारण प्रकृति क्षयबील मानी गयी है और उसका प्रेरक होनेके कारण पुरुपको विद्वानीने क्षत्रय कहा है। गन्ववराज । यह मैंने आपको चीथी आन्वीछिडी विद्या, जो मोक्षमे सहायक है, बतायी है।। ४७।।

विद्योपेतं धनं कृत्वा कर्मणा तित्यकर्मणि।

पकान्तदर्शाना वेदाः सर्वे विश्वावसी स्मृताः ॥ ४८ ॥

विद्यावते । आन्वीक्षकी विद्यावहित वेद-विद्यारणी

विधाविता । आन्वाशिका विधावित वर्षण्यास्य धनका उपार्धन करके प्रवापूर्वक नित्यक्रमें सहस्म शहना चाहिये । सभी वेद एकान्ततः स्वाध्याय और मनन करनेके योग्य माने गये हैं ॥ ४८ ॥

जायन्ते च स्रियन्ते च यसिन्तेते यतरूज्युताः। वेदार्थे ये न जानन्ति वेद्यं गन्धवसत्तम् ॥ ४९ ॥ यन्धवराज । समस्त भृत जितमें स्थित हैं। जितने उत्तर

शत्यवंदाज । समस्त भूत जिसमें स्थित है। जिससे उत्तर होते और जिसमें स्थिन हो जाते हैं। उस वेदप्रतिनाण हैंग परमात्माको जो नहीं जानते हैं। वे परमार्थसे भ्रष्ट होकर जन्मने

और यरते रहते हैं ॥ ४९ ॥ साङ्गोपाङ्गानिप यदि यस्त्र वेदानधीयते । वेदवेद्यं न जानीते वेदभारवहो हि सः॥ ५० ॥

साङ्गोपाङ्ग वेद पटकर भी जो वेटीने हारा जनते हैं योग्य परमेश्वरको नहीं जानता, यह मृद केवल देरीं र देश दोनेवाला है ॥ ५० ॥

यो घृतार्थी करीक्षीरं मधेद् गन्धर्वसत्तम। विद्यां तत्रालुपस्येत न मण्डं न च वे घृतम्॥ ५१। गत्यवंशिरोमणे ] जो घी पानेकी इच्छा रखकर राधीके दूधको मधता है। उसे वहाँ विद्या ही दिखायी देखी है। उसे न तो वहाँ मक्खन ही मिळता है और न घी ही॥ ५१॥ तथा वैद्यमचेद्यं चा वेदवियो न विन्यति। स्र केवळं मृद्धमतिर्द्यानभारवहः स्मृतः॥ ५२॥

हती प्रकार को वेदोंका अध्ययन करके भी वेद और अवेधका तस्त्र नहीं बानता, वद मृतदुद्धि मानव केवल जानका दोश टोनेवाला माना गया है ॥ ५२ ॥ इष्टब्यी तित्यमेवेती तत्यरेणान्तरारमना । तथास्य जनमनिधने न भवेता पुनः ॥ ५३ ॥

मनुष्पको चदा ही तथर होकर अन्तराज्यके द्वारा इन दोनों प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। जिससे वारंबार उसे जन्मनृत्युके चक्करमें न पहना पहें ॥ ५३॥ अजुक्तं जन्मनिधानं चिन्तयित्या अर्थीमिमाम् ।

परित्यन्य क्ष्मित्व अक्ष्मय धर्ममास्थितः ॥ ५४ ॥ सवारमें जन्म और भरणकी परम्परा निरन्तर बळती रहती है—पेश सोचकर वैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए सभी कर्मों और उनके फर्लोको विनाशशीळ वानकर उनका परित्याय

कमा आर उनक फलाका विनाशयाल वानकर उनका पारत्याय करके मनुष्यकी यहाँ अक्षय धर्मका आश्रय हेना चाहिये ॥ यहानुषर्यतेऽरयन्तमहन्यहनि काङ्ग्यप । तहा स केवळीमृतः पङ्किरामनुषर्यति ५५॥

कन्यपनन्दन । जन साधक प्रतिदिन परमात्माके स्वरूप-का विचार एव चिन्तन काने लगता है। तन वह प्रकृतिके धंवरींवे रहित होकर छन्नीवर्वे तस्वरूप परमेक्षरको प्राप्त कर छता है ॥ ५५ ॥

अन्यश्च शाश्वतोऽव्यक्तस्तथान्यः पञ्चविशकः । तस्य द्वावनुपरयेतां तमेकमिति साधवः ॥ ५६ ॥

मृहद्विः मानव उस आत्माकं सम्मन्त्रमे हैतमावधे युक्त धारणा रखते हुए कहते हैं—'स्नातन अध्यक्त परमात्मा वृक्षा है और पचीस्क्षां तत्त्वरूप जीवात्मा दूक्या, परंतु साधु पुरुष इन दोनोंको एक मानते हैं॥ ५६॥

ते नैतन्नाभिनन्दन्ति पञ्चविद्यक्तमच्युतम् । जन्ममृत्युभयाद्योगाः सांख्यास्त्रपरमैषिणः ॥ ५७ ॥

वे जन्म और मृत्युके मयसे रहित होकर परमप्त पानेकी इच्छा रखनेवाले सास्यवेचा और योगी जीवाल्या और परमात्माको एक दूर्वरेसे मिन्न नहीं मानते हैं। जीव और परमात्माको एक दूर्वरेसे मिन्न नहीं मानते हैं। जीव और ईंवरका अमेद वतानेवाला जो यह पूर्वोक्त दर्शन अथवा साधुमत है, उसका वे भी अभिनन्दन करते ही हैं॥

विश्वावसुरुवाच पञ्चविंदां यदेवत् ते प्रोक्तं ब्राह्मणसत्तमः । तथा तन्न तथा चेति तद् मचान् वकुमर्हति ॥ ५८ ॥

विद्वावसुने कहा नाहणधिरोमणे । वापने जो यह पचीतवें तत्त्वरूप जीवात्माको परमात्मारे अभिन्न

į

बताया है, उसमें यह सदेह उठता है कि जीवारमा वास्तवमें परमात्माचे अभिन्न है या नहीं है अतः आप इस बातका सप्टब्समें वर्णन करें 11 ५८ 11

जैतीपव्यस्यासितस्य देवलस्य मया श्रुतम् । पराचारस्य विवर्षेवीर्षगण्यस्य धीमतः॥ ५९ ॥ मृगोः पञ्जधिकस्यास्य कपिलस्य शुकस्य च । गौतमस्यार्ष्टिपेणस्य गर्गस्य च महातमनः॥ ६० ॥

नारदस्यानुरेश्चेन पुलस्त्यस्य च धीमतः। सनत्कुमारस्य ततः शुक्तस्य च महातमनः॥ ६१॥ कश्यपस्य पितुश्चेव पूर्वमेव मया श्रुतम्।

मैंने मुनिवर जैगीवचा, असितः देवळं ब्रह्मपि परावारः बुद्धिमान् वार्पगण्यः भ्रमुः पद्धिशिखः कपिकः छुकः गीतमः आर्थिकः, महात्मा गर्मः नारदः आसुरिः बुद्धिमान् पुक्तस्यः वनत्कुमारः महात्मा शुक्र तथा अपने पिता कृत्रयपजीके मुखसे भी पहले इस विषयका प्रतिपादन सुना था।। ५९—६१%।।

वद्गन्तरं च रुद्रस्य विश्वक्पस्य घीमतः॥ ६२॥ दैवतेभ्यः पितृभ्यक्ष दैतेषेभ्यस्ततस्ततः। प्राप्तमेतन्मया क्रत्सनं वेद्यं नित्यं वदन्त्युत ॥ ६३॥

तदनन्तर बद्दा, बुद्धिमान् विश्वरूपः अन्यान्य देवताः पितर तथा दैत्योरी भी जहाँ-तहाँवे यह सम्पूर्ण शान प्राप्त किया। वे सप स्रोग शेय सत्त्वको पूर्ण और नित्य बतकाते हैं॥ ६२-६३॥

तसात् तद् वैभवद्द्वया श्रोतुमिन्छामि ब्राह्मण । भवान् प्रवद्देशास्त्राणां प्रगत्मश्चातितुद्धिमान् ॥ ६४ ॥

ब्राक्षणदेव । अब में इस विषयमें आपकी बुद्धिने किये गये निर्णयको सुनना चाहता हूँ। क्योंकि आप विद्यानीमें अप्त, चाक्रोंके प्रगल्भ पण्डित और अत्यन्त बुद्धिमान् हूँ॥ म तबायिदितं किचिद् भवाञ्छ्यतिनिधिः स्सृतः। कष्यते देवस्रोके च पित्स्रोके च ब्राह्मण॥ ६५॥

ऐसा कोई विषय नहीं है। जिसे आप न जानते ही। वैदिक जानके तो आप मण्डार ही माने जाते हैं। नक्षत ! देवलोक और पिनुलोकमें भी आपकी ख्याति है। हि५॥ नक्ष्यलेकमाताख्रीय कथ्यन्ति महर्षयः। पित्रक्ष तथ्यातं हो। हि६॥ प्रतिक्ष तथ्यातं सम्बद्धा

ब्रह्मलोकमे गये हुए महर्षि भी आपकी महिमाका वर्णन करते हैं। तपनेवाले तेजस्वी अहोके पति अहितिनन्दन धनातन मयवान सर्धने आपको वेदका उपदेश किया है। सांख्यक्कानं त्यया ब्रह्मन्नवार्स फ्रत्स्नमेव च। तथैव योगशास्त्रं च यान्नवस्क्य विशेषतः ॥ ६७॥

अधन् । याजवन्त्य । आपने सम्पूर्ण साल्य तथा योग-चास्त्रका भी विशेष ज्ञान प्राप्त किया है ॥ ६७ ॥ निःसंदिग्धं प्रबुद्धसत्वं वुष्यमानश्चराचरम् । श्रोतुमिच्छामि तज्ज्ञानं घृतं मण्डमयं यथा ॥ ६८॥ इसमें तनिक मी सदेह नहीं कि आप पूर्ण ज्ञानी हैं और समर्ण चराचर जगतको ज्ञानते हैं: स्वर में मण्डस

और सम्पूर्ण चराचर जगत्को जानते हैं। अतः मैं मालन-मय धीके समान स्वादिष्ठ एवं सारभूत वह तत्त्वज्ञान आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६८॥

याज्ञवल्क्य उवाच कृत्स्नधारिणमेव त्वां मन्ये गन्धर्वसत्तम।

फुत्स्नधारिणमेव त्वां मन्ये गन्धर्वसत्तम । जिज्ञाससे च मां राजंस्तन्नियोध यथाश्रुतम् ॥ ६९ ॥

याजवरुक्यजीने कहा—अर्थात् मैंने उत्तर दिया— गन्धविशिरोमणे ! आपको मैं निःसंदेह सम्पूर्ण वानोंको धारण करनेवाळी मेथाशक्तिसे सम्पन्न मानता हूँ ! राजन् ! आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे प्रश्न करते और मेरे विचार-को जानना चाहते हैं; इसलिये मैंने जैसा सुना है, वह बताता हूँ सुनिये !! ६९ !!

अबुध्यमानां प्रकृति बुध्यते पञ्चविद्यकः। न त बुध्यति गन्धवे प्रकृतिः पञ्चविद्यकम्॥ ७०॥

गन्धर्व । प्रकृति जड है। इसलिये उसे पचीसर्वो तस्त्र— जीवास्मा तो जानता है। किंतु प्रकृति जीवास्माको नहीं जानती ॥ ७० ॥

धनेन प्रतिवोधेन प्रधानं प्रवदन्ति तत्। सांख्ययोगाश्च तत्त्वज्ञा यथाश्चितिनिदर्शनात्॥ ७१॥

सांख्य शौर योगके तत्त्वज्ञानी विद्वान् श्रुतिमें किये हुए निरूपणके अनुसार जल्मे प्रतिविभ्नित होनेवाले चन्द्रमाके समान प्रकृतिमें ज्ञानस्वरूप जीवात्माके बोधका प्रतिविभ्न पड्नेसे उस प्रकृतिको प्रधान कहते हैं ॥ ७१ ॥ पद्मयंस्तर्थेच चापद्मयन् पद्मयत्मयः सद्तन्छ। पद्मविद्यां पद्मविद्यां च चतुर्विद्यां च पद्मवित्॥ ७२ ॥

ेनिष्पाप गन्धर्व ! जीवात्मा जाप्रत् आदि अवस्थाओं से सब कुछ देखता है । सुपुष्ति और समाधि अवस्थामें छुछ भी नहीं देखता है तथा परमात्मा सदा ही छन्पीसने तत्त्वरूप अवने-आपको, पचीसनें तत्त्वरूप जीवात्माको और चौबीसनें तत्त्वरूप प्रकृतिको मी देखता रहता है ॥ ७२॥

तन्त्रस्य प्रकृतिका मा देखता रहता है । उर ।। न तु पद्म्यति पद्म्यंस्तु यश्चैनमञ्जपद्म्यति । पञ्चविद्योऽभिमन्येत नान्योऽस्ति परतो मम् ॥ ७३ ॥

किंतु यदि जीवास्मा यह अभिमान करता है कि भुक्षसे बढकर दूसरा कोई नहीं है तो जो परमात्मा उसे निरन्तर देखता है, उसे वह समझता हुआ भी नहीं समझता ॥७३॥ न चतुर्विद्याको ग्राह्मो मनुजैर्जानद्शिभिः। मत्स्यश्चोदकमन्वेति प्रवर्तेत प्रवर्तनात्॥ ७४॥

तत्वज्ञानी मनुष्योंको चाहिये कि वे प्रकृतिको आत्ममावसे ग्रहण न करें। जैसे मत्स्य जलका अनुसरण करता है। परंदु अपनेको उससे भिन्न ही मानता है। उसी प्रकार मनुष्य उसकी प्रवृत्तिके अनुसार स्वयं भी प्रवृत्त होवे। परंदु प्रकृति-को अपना स्वरुप न माने ॥ ७४॥ यथैव वुष्यते मत्स्यस्तथैपोऽप्यनुबुध्यते । स स्नेहात् सहवासाच साभिमानाच नित्यशः॥ ४५१ स निमज्जति कालस्य यदैकत्वं न बुध्यते । उन्मज्जति हि कालस्य समत्वेनाभिसंवृतः ॥ ४६॥

तेते मछळी जलमे रहती हुई भी उस जलको जानेने भिन्न समझती है। उसी प्रकार वह जीवारमा प्राइन कारीरमें रहकर भी प्रकृतिसे अपनेको भिन्न समझता है तथागि वह शरीरके प्रति स्नेह, सहवास और अभिमानके कारण जन परमारमाके साथ अपनी एकताका अगुमव नहीं वरता है। सब कालके समुद्रमें हुन जाता है। परंतु जन वह समत-खुद्धिसे गुक्त हो अपनी और परमारमाकी एकताको नमस लेता है। तब उस कालसमुद्रसे उसका उद्धार हो जाता है॥ यदा तु मन्यतेऽन्योऽहमन्य एए इति द्विजः। तदा स केवळीभूतः बङ्विशमनुपद्यति॥ ७७॥

जब दिज इस बातको समझ लेता है कि में अन्य हूं और यह प्राकृत शरीर अथवा अनातम-जगत प्रकृति सर्वया भिन्न है। तय वह प्रकृतिके सवर्गरे रहित ही एच्यीवर्वे तस्व परमात्माका साक्षात्कार कर स्थेता है ॥ ७७ ॥

अन्यश्च राजधनरस्तथान्यः पञ्चविशकः। तस्यानाञ्चानुपश्चन्ति एक पन्नेति साधवः॥ ७८॥

राजन् । परमाधा भिन्न है और जीवास्मा भिन्न। क्योंकि परमास्मा जीवास्माका आश्रय है। परत शानी तंत महास्मा उन दोनोंको एक ही देखते और तमझते हैं ॥ ७८॥

ते नैताशिमन्दन्ति पञ्चविश्वमण्युतम् । जनमसृत्युभयाद् भीता योगाःसांख्याश्च काद्रयप॥७९॥

> कृद्यपनन्दन् । जन्म और मृत्युके मयेवे दरे हुए योग और साख्यके साधक भगवत्यरायण हो शुद्ध भावने छन्तीवर्षे तत्त्व प्रमात्माका दर्शन करते हुए जीवाहमा और परमात्मारो एक समझते हैं और इस अमेद-दर्शनका सदा अभिनन्दन

ही करते हैं ॥ ७९ ॥
पड्चिंशमजुपश्यन्तः ग्रुचयस्तरपरायणाः ।
यदा स केवलीभूतः पड्चिंशमजुपश्यति ।
तदा स सर्वेविद् विद्वान् न पुनर्जन्मविन्दति ॥ ८० ॥
जब जीवारमा प्रकृतिके सक्तीवे रहित हो परमासाना

याधात्कार कर लेता है। तब वह सर्वज्ञ विद्वान् होकर इह संसारमे पुनर्जन्म नहीं पाता है ॥ ८० ॥ प्रवमप्रतिज्ञुद्धश्च सुध्यमानश्च तेऽनय। सुद्धश्चोको यथातस्य मया श्रुतिनिदर्शनात्॥ ८२॥ निष्याप गन्यवराज ! इस प्रकार मेंने तुमसे जह प्रहर्मिः

चेतन बीबात्मा और बोषस्वरूप परमात्माका श्रुतिके अनुगा ययाबत्रूपते निरूपण किया है ॥ ८१ ॥ पद्यापद्यं यो न पदेयेत् अस्य तत्त्वं च काड्यप। केवलाकेवलं चायं पश्चर्यिदां परं च यत्॥ ८२॥

करयपनन्दन ! जो मनुष्य जीवात्माको और प्रकृति आदि जडनगंको प्रथक-पृथक नहीं जानताः मञ्जलकारी तस्वपर दृष्टि नहीं रखता। केवल ( प्रकृति-संसासि रहित )। अकेवल ( प्रकृति-ससर्गसे युक्त ), सबके आदिकारण जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्माको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता ( वह आवागमनके चक्करमे पडा रहता है ) ॥ ८२ ॥

विश्वायसरुवाच

तथ्यं श्रमं चैतद्कं त्वया विभो सम्यक् क्षेम्यं दैवताद्यं यथावत् । स्वस्त्यक्षयं भवतश्चास्तु नित्यं घुद्धथा सदा चुद्धियुक्तं मनस्ते ॥ ८३ ॥

विश्वावसुने कहा-प्रभी । आपने सब देवताओं के आदिकारण ब्रह्मके विषयमे जो यथावत वर्णन किया है। वह सत्यः शुभः सुन्दर तथा परम मञ्जलकारी है। आपका मन वदा ही इसी प्रकार शानमें खित रहे तथा आपको नित्य अक्षय कस्याणकी प्राप्ति हो (अच्छा, अव मैं जाता हूं)॥

याज्ञवल्यय उचाच

एवमुक्तवा सम्प्रयातो दिवं स विभाजन वै श्रीमता दर्शनेन। दृष्ट्य तुष्ट्या परयाभिनन्द्य प्रदक्षिणं सम कत्वा सहात्मा ॥ ८४ ॥

याशचतन्यजी कहते हैं राजन् ! ऐसा कहकर महामना गन्धर्वराज विश्वावसु अपने कान्तिमान् दर्शनते प्रकाशित होते हुए मेरी परिक्रमा और अभिनन्दन करके खर्गछोकको चले गये। उस समय मैने भी बड़े सतीवते उनकी ओर देखा था॥ ८४॥

बहादीनां खेचराणां क्षिती च ये चाधस्तात् संवसन्ते नरेन्द्र । तजीव तहशीनं दर्शयन् वै

सम्यक क्षेम्यं ये पर्य संश्रिताचै ॥ ८५ ॥ राजा जनक । आकाशमें विचरनेवाले जो बहा। आदि देवता हैं। पृथ्वीपर निवास करनेवाले जो मनुष्य हैं तथा जो पृथ्वीरे नीचेके लोकॉमें रहते हैं, उनमेंसे जो छोग कस्याणमय मोक्षमार्गका आश्रय लिये हुए थे। उन सबको उन्हीं स्थानीमें जाकर विश्वावसुने मेरे वताये हुए इस सम्यक् दर्शनका उपदेश दिया या ॥ ८५ ॥

सांख्याः सर्वे सांख्यधर्मे रताश्च तइद् योगा योगधर्मे स्ताश्च। ये चाप्यन्ये मोक्षकामा मनुष्या-

स्तेपामेतद् दर्शनं ज्ञानदृष्म् ॥ ८६॥ **षाख्यधर्ममें** तत्वर रहनेवाले सम्पूर्ण साख्यवेचाः योग-वर्मररायण योगी तया दूसरे जो मोश्वकी अभिलाधा

# # # } . g...

रखनेवाले मनुष्य हैं, उन सबको यह उपदेश हानका प्रत्यक्ष फल देनेवाला है ॥ ८६ ॥

बानान्मोक्षो जायते राजसिंह नास्त्यक्षानादेवमाहर्नरेन्द तसाज्ज्ञानं तत्त्वतोऽन्वेषितव्यं

येनात्मानं मोक्षयेज्जन्मसृत्योः॥ ८७॥ राजाओंमें सिंहके समान पराक्रमी नरेन्द्र ! शानसे ही मोल होता है, अज्ञानसे नहीं—ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। इसलिये यथार्यं ज्ञानका अनुसधान करना चाहिये। जिससे अपने आपको जन्म-मृत्युके बन्धनसे छङ्गया जा सके ॥

प्राप्य झानं ब्राह्मणात् क्षत्रियाद् वा वैश्याच्छद्राद्पि नीचाद्भीक्णम्। थदातव्यं श्रद्धानेन नित्यं

न श्रक्तिनं जन्ममृत्यु विशेताम् ॥ ८८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रुद अथवा नीच वर्णमें उत्पन्न हुए पुरुषसे भी यदि जान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रदाल मनुष्यको सदा उसपर श्रदा रखनी चाहिये। जिसके भीतर श्रद्धा है। उस मनुष्यमें जन्म-मृत्युका प्रवेश

नहीं हो सकता ॥ ८८ ॥

सर्वे वर्णा ब्राह्मणा ब्रह्मजाश्च सर्वे नित्यं व्याहरम्ते च ब्रह्म। तत्त्वं शास्त्रं वसवुद्धया व्रवीमि

सर्वे विश्वं ब्रह्मचैतत् समस्तम्॥ ८९ ॥ ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं। सभी सदा ब्रह्मका उचारण करते हैं । में ब्रह्मबुद्धिसे यथार्थ धास्त्रका विद्वान्त बता रहा हूँ । यह सम्पूर्ण जगत्। यह सारा दरबप्रपञ्च ब्रह्म ही है ॥ ८९ ॥

व्रह्मास्यतो ब्राह्मणाः सम्बस्ता वाहुभ्यां वै क्षत्रियाः सम्प्रसताः । नाभ्यां वैदयाः पादतश्चापि शहाः

सर्वे वर्णा मान्यथा वेदितब्याः ॥ ९०॥ नसके मुलसे बाहाण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मकी ही भुजाओंसे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मकी ही नामिसे वैश्व और पैरोंने शह प्रकट हुए हैं। अतः सभी वर्णके लोग ब्रह्मरूप ही हैं। किसी भी वर्णको ब्रह्मसे भिन्न नहीं समझना चाहिये॥ ९०॥

अज्ञानतः कर्मयोति भजनो तां तां राजंस्ते तथा यान्त्यभावम्। तया वर्णा झानहीनाः पतन्ते

घोरादशानात् प्राकृतं योनिजालम्॥९१॥ राजन् ! मनुष्य अजानके कारण ही कर्मानुष्ठान्छे भिन्न-थिन्न योनियोंने जन्म लेते और मरते हैं। जानहीन मनुष्य ही अपने भयकर अञ्चानके कारण नाना प्रकारकी प्राकृत योनियोंने गिरते हैं-॥ ९१ ॥

तसान्धानं सर्वतो मार्गितन्यं सर्वत्रस्थं चैतदुकं मया ते। तत्स्थो ब्रह्मातस्थिनांध्वापरो य-

स्तस्मे नित्यं मोक्षमाहुर्नरेन्द्र॥ ९०॥ नरेन्द्र ! अतः सव ओरसे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये। यह तो मैं तुमले बता ही चुका हूँ कि समी वर्णोंके छोग अगने-अपने आश्रममे रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः जो ब्राह्मण ज्ञानमें स्थित है अयवा जो दूसरे वर्णका मनुष्य भी ज्ञाननिष्ठ है, उसके लिये नित्य मोक्षकी प्राप्ति बतायी गयी है॥ ९२॥

यत् ते पृष्टं तन्मया चोपदिष्टं याधातथ्यं तद्विशोको भवस्व । राजन् गञ्छस्वैतदर्थस्य पारं सम्यक्षप्रोक्तंस्वस्तितेत्वस्तु नित्यम् ॥

राजन् । तुमने जो पूछा या उसके उत्तरमें मैंने तुम्हें यथार्थ जानका उपदेश किया है; अतः अव तुम श्लोकरहित हो जाओ और इस तत्त्वशनमे पारक्षत बनो । मैंने तुम्हें जानका मलीमॉति उपदेश कर दिया है। जाओ; तुम्हारा सदा कह्याण हो।। ९३॥

भीष्म उवाच

स प्वमनुशास्त्रस्तु वाज्ञचस्येन धीमता। ग्रीतिमानभवद् राजा मिथिळाधिपतिस्तदा॥९४॥ भीष्मजी कहते हैं—गुधिष्ठर । बुद्धिमान् याज्ञवस्य-

भाष्मजा कहत ह—अवाहर । अध्यान पानवस्त्र

उस समय बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९४ ॥ गते सुनिवरे तस्मिन् कृते चापि प्रदक्षिणम् । देवरातिर्नरपतिरासीनस्तत्र मोक्षवित् ॥ ९५ ॥ भोकोटि स्पर्धयामास हिरण्यं तु तथैन च । रज्ञाञ्जलिमथैकं च ब्राह्मणेभ्यो ददी तदा ॥ ९६ ॥

उन्होंने सकारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा किया । जब वे मुनिवर याजवहक्य चल्ले गये, तब मोक्षके ज्ञाता देवरातनन्दन राजा जनकने वहीं बैठे-बैठे एक करोड़ गीप छूकर ब्राह्मणींको दान कर दी तथा प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक अङ्कल्लि रत्न और सुवर्ण प्रदान किये ॥ ९५-९६ ॥ विदेहराज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य चे ।

यतिधर्ममुपासंश्चाप्यवसनिमिथळाधिपः ॥ ९७॥ इसके बाद मिथिळानरेगने विदेहदेशका राज्य अपने पुत्रको सौप दिया और म्वयं वे यति-धर्मका पाळन करते

पुत्रका का राज्य ।। ९७ ॥ हुए वहाँ रहने लगे ॥ ९७ ॥ सांख्यक्षानमधीयासो योगशास्त्रं च क्रन्स्नशः। धर्माधर्मे च राजेन्द्र प्राकृतं परिगईयन् ॥ ९८ ॥ अनन्त इति कृत्वा स नित्यं केवळमेव च । धर्माधर्मी पुण्यपापे सत्यासत्ये तथैव च ॥ ९९ ॥ जन्ममृत्यू च राजेन्द्र प्राष्ठतं तद्धिन्तयत्। व्यक्ताव्यक्तस्य कर्मेद्रमिति नित्यं नराधिप ॥१००॥

राजेन्द्र ! नरिश्वर ! उन्होंने सम्पूर्ण सादम, जान और योगणास्त्रका स्वाध्याय करके प्राष्ट्रत धर्म और अधर्मको त्याच्य मानते हुए यह निश्चय किया कि धर्म अनन्त हूँ । ' ऐसा निश्चय करके वे धर्म-अधर्म, पुण्य पान सत्य अनन्त तथा जन्म और मृत्युको व्यक्त (बुद्धि आदि ) और अव्यक्त ( प्रकृति ) का कार्य मानकर स्ववको प्राष्ट्रत ( प्रकृतिजन्य एवं मिन्या ) समझते हुए प्रकृतिस्तर्मार्ग रहित अपने शुद्ध एवं नित्य स्वरूपका ही चिन्तन करने लगे ॥ ९८-१०० ॥ प्रस्थान्त योगाः सांख्याश्च स्वशास्त्रकृतलक्ष्मणाः । इष्टानिष्ट्यमुक्तं हि तस्त्यौ ब्रह्म प्रारूपस्य ॥१०१॥

युधिष्ठिर ! साख्य और योगके विद्वान् अपने अपने शास्त्रीमें वर्णित रूक्षणोंके अनुसार ऐसा देखते और समझते हैं कि वह ब्रह्म इष्ट और अनिष्टते मुक्तः अचल-भावते स्थित एव परात्पर है ॥ १०१॥

नित्यं तदाहुधिंद्वांसः शुचि तसाव्छुचिर्भव । दीयते यच्च लभते दत्तं यच्चानुमन्यते ॥१०२॥ ददाति च नरशेष्ठ प्रतिगृह्णाति यच्च ह । ददात्यव्यक्त इत्येतत् प्रतिगृह्णाति तच्च चै ॥१०३॥

विद्वान् पुरुष उस ब्रह्मको नित्य एव पवित्र बताते हैं। अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र हो जाओ। नरभेष्ठ ! जो कुछ दिया जाता है। जो दी हुई बस्तु किसीको प्राप्त होती है। जो दानका अनुमोदन करता है। जो देता है तथा जो उस दानको ग्रहण करता है। वह स्व अन्यक परमान्या ही है। परमात्मा ही यह सन कुछ देता और हेता है। आत्मा होबात्मनो होकाः कोऽन्यस्तसात्परो भवेत्।

आत्मा ख्यात्मना स्वता नाम । एवं मन्यस्व स्रततमन्यथा मा विचिन्तय ॥१०४॥ धुधिष्ठर । एकमात्र परमात्मा ही अपना है। उन्ने

बढ़कर आल्मीय दूचरा कीन हो सकता है। तुम स्दा ऐसा ही मानो और इसके विवरीत दूसरी किसी बातरा चिन्तन न करो।। १०४॥

यस्याच्यक्तं न विदितं सगुणं निर्गुणं पुनः । तेन तीर्यानि यहास्त्र सेवितन्या विपक्षिता ॥१०५॥ जिसे अन्यक प्रकृतिका ज्ञान न हुआ हो। सगुण निर्गु

ाजस अव्यक्त अक्षातका नाय गाउँ हैं। परमात्माकी पहचान न हुई हो, उस विद्वान्को तीयोका नेक और यज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये॥ १०५॥ जो क्याच्यायेस्त्योभियो यज्ञेयो कुरुनन्दन।

न स्वाध्यायस्त्रपोभिर्वा यहाँवी कुरुनन्द्रन । स्रभतेऽब्यक्तिकं स्थानं जात्वा व्यक्तं महीयते ॥१०६१ कुरुनन्दन ! स्वाध्याय, तर अथवा वर्जोहान में र

कुषनन्दन ! स्वाध्याया ता अवया निर्माण परमात्मपदकी प्राप्ति नहीं होती ( ये तो उनने तन्दर्भ जाननेमें सहायक होते हैं ) ! इनके द्वारा परमान्मक स्व (अपरोक्ष) शन प्राप्त करके ही सनुष्य महिसान्वित होता है॥ तथैन महतः स्थानमाहङ्कारिकामेव च। अहङ्कारात् परं चापि स्थानानि समवान्तुयात्॥१०७॥

महसावकी उपासना करतेवाले महत्त्वको और अहकार-के उपासक अहकारको प्राप्त होते हैं। परद्व महत्त्वकऔर अहकारसे भी श्रेष्ठको स्थान हैं। उन्हें प्राप्त करना चाहिये॥ १०७॥ ये त्वव्यकात् पर नित्यं जानते शास्त्रतत्पराः । जन्मसृत्युविशुक्तं च विसुक्तं सदसच्च यत् ॥१०८॥

जो शास्त्रोंके स्वाध्यायमें तत्पर होते हैं। वे ही प्रकृतिये पर, नित्यः जन्म-मृत्युष्ठे रहितः प्रक एव सदसत्स्यरूप परमातमाका ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १०८ ॥

> यतनमयाऽऽप्तंजनकात् पुरस्तात् तेनापि चाप्तं नृप याश्ववल्क्यात् । झानं विशिष्टं न तथा हि यशा

क्षानेन दुर्गे तरते न यक्ते ॥१०९॥ गुधिष्ठिर ! यह ज्ञान ग्रुसे पूर्वज्ञालमें राजा जनकसे मिला या और जनकको पाजवल्लपजीले प्राप्त हुआ या । ज्ञान चन्ने उत्तम साधन है। यज इचकी स्थानता नहीं कर सकते । ज्ञानते ही मनुष्य इस हुर्गम संवार सागरसे पार हो सकता है। यजीहारा नहीं ॥ १०९ ।१

> दुर्गं जन्म निधनं चापि राजन् न भौतिकं झानविदो बद्दन्ति ।

यहैस्तपोभिर्नियमैर्वतैश्च

दियं समासाद्य प्रतित सूमी ॥११०॥
राजन् । ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भीतिक जन्म और
मृत्युको पार करना अल्यन्त कठिन है । यह आदिके द्वारा
भी मतुष्य उस दुर्गाम सकटसे पार नहीं हो सकता । यहः
तराः नियम और वर्तीद्वारा तो छोग स्वर्यन्तेकमें जाते और
पुष्य क्षीण होनेपर किर इस पृष्वीपर गिर पड़ते हैं ॥११०॥

तसादुपासस परं महच्छुचि शिवं विमोशं विमलं पवित्रम्।

क्षेत्रं द्वात्वा पार्थिव द्वानयव-

मुपास्य है तस्त्रमृपिर्भविष्वसि ॥१११॥ इसक्रि तुम प्रकृतिते परः महत्, पवित्रः कल्याणस्यः निर्मेलः शुद्ध तथा मोशस्वरूप प्रकृति उपासना करो । एष्टी-नाथ ! क्षेत्रको जानकर और जानयनका आश्रय लेकर तुम निश्चय हो तस्त्रशानी ऋषि यन जाओंगे ॥ १११ ॥

यदुपनिपद्मुपाकरोत् तथासौ जनकनृपस्य पुरा दियाद्यवरम्यः। यदपगणितद्याश्यतान्ययंत-

यहुपनाणतसाम्बतात्यसन् च्छुपनमृतत्यमशोकमण्डीत ॥११२॥ पूर्वकालमें याशवनस्य युनिने राजा जनकको जित उप-निपद् ( शान ) का उपदेश दिया था, उनका मनन करनेते मनुम्य पूर्वकागत सनातन आवनाशी। शुभ, अमृतमय तथा धोकरदित परम्रहा परमात्माको मास हो जाता है॥ ११२॥

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि याज्ञबङ्क्यजनकसंबादसमाधी अष्टादृशाधिकश्रिशततामोऽप्याय'॥ ३१८ ॥ इस प्रकार श्रीमद्दाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्ष्यमृषर्वने साझवत्त्व-जनकस्वादकी समाधिवियमक वीन सौ अठारहर्वे अध्याद पूरा हुआ ॥ ३१८ ॥

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक सिलाकर कुल ११३ इलोक हैं )

## एकोनविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

जरा-मृत्युका उल्लिहन करनेके विषयमें पञ्चकित्व और राजा जनकका संवाद सर्विधर उनाच

पेश्वर्यं वा महत् प्राप्य धनं वा भरतर्पभ । दीर्घमायुरवाष्याथ कथं सृत्युमतिकमेत् ॥ १ ॥

युधिष्ठिरते पूछा- भरतश्चे । महान् ऐसर्य या प्रसुर घन अथवा वहुत वही आयु पाकर मनुष्य किस तरह मृत्युका उल्लब्धन कर सकता है ! । १ ॥

तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा। रसायनप्रयोगिर्वा कैर्नामेरित जरान्तकी॥ २॥

वह गुस्तर तपस्या करके, महान् कर्माका अनुष्ठान करके, वैद-शार्मोका अध्ययन करके अथवा नाना प्रकारके रामयनी-का प्रयोग करके किन उपायोंद्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त नहीं होता है है ॥ २ ॥

भीष्म उशाच अञाप्युदाहरन्तीममितिहासँ पुरातनम् । पञ्चाश्यस्य आर राजा जनकका सवाद भिक्षोः पञ्चशिकस्येह संवादं जनकस्य च ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा — प्रिषिष्ठः । इत विषयमें विद्यान् पुरुष सन्याती पञ्जीति तथा राजा जनकके सवादरूष इस प्राचीन इविहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ वैदेहों जनको राजा महर्षि वेदिवित्तमम् । पर्यपुच्छत् पञ्चितिसं छिन्नधर्मार्थसंदायम् ॥ ४ ॥

एक समयकी वात है। निदेहदेगके राजा जनकने नेद-वेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि पञ्चिमतको, जिनके धर्म और अर्थ-विषयक वेदेह नष्ट हो गये थे। इस प्रकार प्रश्न किया-॥४॥ केन द्वाचेन भगवज्ञतिकामिङ्जरान्तको ॥ सपसा वाय युद्धया वा कर्मणा वा श्रुतेन वा ॥ ५॥

भगवत् ! किस आचारः तपस्याः बुद्धिः कर्म अथवा शास्त्रज्ञानके द्वारा मनुष्य जरा और मृत्युको ळॉव सकता है १२॥ एवमुकः स वैदेहं प्रत्युवाचापरोक्षवित्। निवृत्तिर्न तयोरस्ति नानिवृत्तिः कथञ्चन ॥ ६ ॥

उनके इस प्रकार पूछनेपर अपरोक्षज्ञानसे सम्पन्न महर्पि पञ्जशिखने विदेहराजको इस प्रकार उत्तर दिया—'जरा और मृत्युकी निवृत्ति नहीं होती है, परत ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रकार उनकी निश्चति हो ही नहीं सकती ( धन और ऐश्वयं आदिसे उनकी निवृत्ति नहीं होती, परत ज्ञानसे तो पुनर्जन्मकी भी निवृत्ति हो जाती है; फिर जरा और मृत्युकी तो बात ही क्या १) ॥ ६॥

न ह्यहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः । सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय भ्रुवमध्रुवः॥ ७॥

दिन, रात और महीनोंके जो चक चल रहे हैं, वे किसीके टाले नहीं टलते हैं। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और जरा आदिके क्रम प्रायः चलते ही रहते हैं । जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, वह मरणधर्मा मानव कभी दीर्घकालके पश्चात् नित्य-पथ ( मोक्षमार्ग) का आश्रय लेता है ॥ ७ ॥ सर्वभूतसम्ब्छेदः स्रोतसेवोद्यते कालसागरे ॥ ८ ॥ ऊह्यमानं निमज्जन्तमञ्जवे

कश्चिदभिपद्यते। जरामृत्यमहाग्राहे त काल समस्त प्राणियोका उच्छेद कर डालता है। जैसे जळका प्रवाह किसी वस्तुको बहाये छिये जाता है। उसी प्रकार काल सदा ही प्राणियोक्तो अपने वेगसे वहाया करता है। यह काछ दिना नौकाके समुद्रकी भाँति छहरा रहा है। जरा और मृत्यु विशाल ग्राहका रूप धारण करके उसमे बैठे हुए हैं। उस काळ-सागरमे बहते और हुबते हुए जीवको कोई मी बचा नहीं सकता ॥ ८५ ॥

नैवास्यकश्चिद् भवति नासौ भवति कस्यचित्॥ ९ ॥ सङ्गतमेवेदं दारेरन्येश्च वन्धुभिः। नायमत्यन्तसंवासो लन्धपूर्वो हि केनचित् ॥ १०॥

यहाँ इस जीवका कोई भी अपना नहीं है और वह भी

यहाँ पत्नी तथा अन्य बन्ध-बान्धर्वोका साथ हो जाता है। परतु यहाँ पहले कभी किसीने किसीके साथ चिरकालतक सहवास-का सख नहीं उठाया है || ९१• ||

क्षिप्यन्ते तेन तेनैव निष्टनन्तः पुनः पुनः।

कालेन जाता याता हि वायनेवाश्रसंचयाः॥११॥ जैसे गर्जते हुए बादलोंको हवा बारबार उड़ाकर छित्र-मित्र कर देती है। उसी प्रकार काल यहाँ जन्म लेनेवाले प्राणियोंको उनके रोने-चिलानेपर भी विनासकी आगमे झोंक देता है ॥ ११ ॥

जरामृत्य हि भूतानां खादितारी वृकाविव। विकतां दुर्वेळानां च हस्थानां महतामपि॥ १२॥

कोई बलवान् हो या दुर्वल, बड़ा हों या छोटा। उन सन् प्राणियोको बढापा और मौत व्यावकी भॉति खा जाती है। १२। एवंभूतेषु भृतात्मा नित्यभृतोऽध्ववेषु च। कथं हि हृष्येज्जातेषु मृतेषु च कथं व्यरेत् ॥ १३॥

इस प्रकार जब सभी प्राणी विनागशील ही है। तर नित्य-स्वरूप जीवातमा उन प्राणियोंके लिये जन्म छेनेपर हर्ष कित लिये माने और मर जानेपर शोक क्यों करे ! ॥ १३ ॥ कुतोऽहमागतःकोऽसि ह गमिष्यामि कस्य वा।

कस्सिन् स्थितः कभिवता कस्मात्किमनुशोचसि ॥१४॥ मै कौन हूं ? कहाँसे आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? विसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? किस स्थानमें स्थित होकर कहाँ

फिर जन्म लूँगा १ इन सद वार्तीको लेकर तुम किस लिये क्या शोक कर रहे हो १॥ १४॥

द्रश खर्गस्य कोऽन्योऽस्ति तथैव नरकस्य च । थागमांस्त्वनविकम्य दद्याञ्चेव यजेत च ॥१५॥

जो ग्रुम और अग्रुम कर्म करता है। उसके खिवा दूसरा कौन ऐसा है जो उन कमोंके फलस्वरूप स्वर्ग और नरकका दर्शन एवं उपयोग करेगा। अतः शास्त्रकी भागका उत्स्तुन न करते, हुए सब लोगोंको दान और यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहने चाहिये ॥ १५ ॥

किसीका अपना नहीं है। रास्तेमे मिले हुए राहगीरोंके समान हुति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमैपर्वणि पद्मशिखजनकर्षवादे एकोर्नॉवेशत्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः॥ ३१९॥ इस प्रकार श्रोमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत सोक्षपर्मपर्वमे पश्चशिख और जनकका संवादिवयक तीन सौ उन्नीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१९॥

विंशत्यधिकत्रिशततमोऽप्यायः

राजा जनककी परीक्षा करनेके लिये आयी हुई सुलमाका उनके शरीरमें प्रवेश करना, राजा जनकका उसपर दोषारोपण करना एवं सुलमाका युक्तियोंद्वारा निराकरण करते हुए राजा जनकको अज्ञानी नताना युधिष्ठिरने पृद्धा—कुरुवृत्तरानिविद्योगित ! नर्री

युधिष्ठिर उवाच गाहस्थ्यं कुरुपजपिसत्तम। कः प्राप्तो विनयं वुद्धया मोक्षतस्व वद्खमे ॥ १ ॥ बुद्धिका छय हो जाता है। उस मोजतत्वको गृहत्याश्मका त्यागिवना किये कीन पुरुष प्राप्त हुआ है। यह मुझे बनाइवे ॥१॥ संत्यस्यते यथाऽऽत्मायं व्यक्तस्यातमायथाच यत्। परं मोक्षस्य यचापि तन्मे बृहि पितामह ॥ २ ॥

पितामह ! यह मनुष्यशरीर जिस प्रकार स्थल शरीरका स्याग करता है और जिस प्रकार स्थूळ गरीरका आत्मा सूक्ष्म शरीरका त्याग करता है अर्थात् स्थूळ और सूक्ष्म-इन दोनों बरीरोंके अभिमानसे जिस प्रकार रहित हो सकता है पर्व उनके त्यागका जो स्वरूप है और जो मोक्षका तस्त है। वह सुझे वताइये ॥ २ ॥

भीष्य उवाच

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं प्रयतनम् । जनकस्य च संवादं सुलभायाश्च भारत ॥ ३ ॥

भीष्मजीने कहा-भरतनन्दन । इस विषयमें जानकार मतुष्य जनम और सुखभाके सवादरूप इस प्राचीन इतिहास-का उदाहरण दिया करते हैं॥ ३॥ संन्यासफल्लिकः कश्चिद् वभूव नृपतिः पुरा । मैथिलो जनको नाम धर्मध्वज इति श्रतः॥ ४॥

शाचीन कालमें मिथिळापुरीके कोई एक राजा सनक हो गये हैं, जो धर्मध्वज नामसे प्रसिद्ध थे । उन्हें ( गृहस्था-अममें रहते हुए भी ) सन्यासका जो सम्यग्जानरूप फल है। वह मास हो गया था ॥ ४॥

स वेदे मोसशास्त्रे च स्वे च शास्त्रे कृतथमः। इन्द्रियाणि समाधाय शसास वसुधामिमाम् ॥ ५ ॥

-उन्होंने वेदमें। मोधगास्त्रमें तथा अपने शास्त्र (दण्डनीति) में भी बड़ा परिश्रम किया था । वे इन्द्रियोंको एकाग्र करके इस वसुन्धराका शासन करते थे ॥ ५ ॥ तस्य घेदविदः प्राक्षाः श्रत्वा तां साधुवृत्तताम्।

लोकेषु स्पृहयनत्यन्ये पुरुषाः पुरुषेश्वर ॥ ६ ॥ नरेश्वर | वेदोंके शाता विद्वान् पुरुष उनकी उस साधु-

वृत्तिका समाचार सुनकर उन्होंके समान सजन होनेकी इच्छा करते थे ॥ ६ ॥

वय धर्मयुगे तसिन् योगधर्ममनुष्ठिता। महीमनुचचारैका सुलभा नाम भिक्षुकी॥ ७॥

वह धर्मप्रधान युगका समय था । उन दिनों सुखमा नामवाळी एक सन्यासिनी योगधर्मके अनुष्टानहारा छिद्धि माप्त करके अकेली ही इस पृथ्वीपर विचरण करती थी॥ ७॥ तया जगदिदं छत्समदन्त्या मिथिछेश्वरः। तत्र तत्र श्रुतो मोक्षे कथ्यमानस्त्रिद्धिक्षः॥ ८॥

इस सम्पूर्ण जयत्में धूमती हुई सुरुमाने यत्र तत्र अनेक सानोंमें त्रिदण्डी सन्यासियोंके मुखसे मोक्ष-तस्वकी जानकारीके विषयमें मिथिळापति राजा जनककी प्रशसा सुनी ॥ ८॥ सातिस्हमां कथां शुलातथ्यं नेति ससंशया। दर्शने जातसंकल्पा जनकस्य यमूत हा। ९॥

उनके द्वारा कही जानेवाळी अत्यन्त स्हम परव्रहानिषयक

वार्ता दसरोंके मुखसे सुनकर सुलभाके मनमें यह सदेह हुआ कि पता नहीं जनकके सम्बन्धमें जो वार्ते सनी जाती हैं। वे सत्य हैं या नहीं । यह सहाय उत्पन्न होनेपर उसके हृदयमें राजा जनकके दर्शनका सकरप उदित हुआ ॥ ९ ॥ तत्र सा विप्रहायाय पूर्वरूपं हि योगतः। अविखदनवद्याङ्गी रूपमन्यदन्तसमम् ॥ १०॥ चक्षनिमेषमात्रेण लध्वखगतिगामिनी । विदेहानां पुरी सुभूजेगाम कमलेक्षणा ॥ ११ ॥ उसने योगशक्तिये अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुन्दर रूप धारण कर लिया । अन्न उसका प्रत्येक शङ्क अनिन्य भीन्दर्यसे प्रकाशित होने लगा । सन्दर भौहोंबाली वह कमलनथनी वाला वाणोंके समान तीन गतिसे चलकर पर्छ-

भरमें विदेहदेशकी राजवानी मिथिलांम जा पहेंची॥१०-११॥ सा प्राप्य मिथिछां रम्यां प्रभूतजनसंकुराम् । भैक्ष्यचर्यापदेशेन ददर्श मिथिलेश्वरम् ॥ १२ ॥ प्रसुर जनसमुदायसे मरी हुई उस रमणीय मिथिला-

नगरीमे पहुँचकर सन्वासिनी सलमाने मिछा लेनेके वहाने मिथिलानरेशका दर्शन किया ॥ १२ ॥ राजा तस्याः परं दृष्टा सीकुमार्यं वृत्रस्तदा।

केयं कस्य कुतो वेति यभूवागतविसायः॥ १३॥ उसके परम मुक्रमार शरीर और सीन्दर्यको देखकर

राजा जनक आश्चर्यसे चिकत हो उठे और मन-ही-मन होचने लगे। व्यह कीन है। किसकी है अथवा कहाँसे आयी है। ॥१३॥ ततोऽस्याःस्वागतं कृत्वाच्यादिश्य च वरासनम्। पूजितां पादशोचेन घरान्तेनाप्यतर्पयत्॥ १४॥

वदनन्तर उसका स्वागत करके राजाने उसे सुन्दर आसन समर्पित किया और पैर धुलाकर उसका यथोचित पूजन करनेके पश्चात् उत्तमोत्तम अब देकर उसे तृप्त किया॥१४॥ अथ सुक्तवती प्रीता राजानं मन्त्रिभिर्वृतम्। सर्वभाष्यविदां मध्ये चोदयामास भिक्षकी ॥ १५॥

मोजन करके सतुष्ट हुई सन्यासिनी सुलमाने सम्पूर्ण माष्यवेत्ता विद्वानीके बीचमें मन्त्रियोंसे धिरकर बैठे हुए राजा वनकते कुछ पश्च करनेका विचार किया ॥ १५ ॥ सुळमा त्वसा धर्मेषु मुक्तो नेति ससंशया। सत्त्वं सत्त्वेन योगहा प्रविवेश महीपतेः॥ १६॥

बुळमा मोक्षधर्मके विपयमें राजाते बुक्क पूछना चाहती थी। उसके मनमें यह संदेह था कि नावा जनक जीवन्सुक्त हैं या नहीं। वह योगजिक्त्योंकी जानकार तो थी ही, अपनी सहम दुदिहारा राजाकी दुदिमें प्रविष्ट हो गयी ॥ १६ ॥ नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्य रदमीन् संयम्य रहिमभिः। सा सा तं चोदयिष्यन्ती योगवन्चैर्वचन्ध्र ह ॥ १७॥

राजा जनकते प्रश्न करनेके लिये उद्यत हो उसने अपने नेत्रीकी किरणोंद्वारा उनके नेत्रीकी किरणोंको सवत करके योगवलसे उनके चित्तको वॉधकर उन्हें वशमें कर लिया।। १७॥ जनकोऽप्युतस्मयन् राजा भावमस्या विशेषयन्। प्रतिजयाह आवेन भावमस्या नृपोत्तम ॥ १८॥

नृपश्रेष्ठ । तब राजा जनकने सुख्याके अभिपायको बान-कर उसका आदर करते हुए मुस्कराकर अपने मानद्वारा उसके भावको ग्रहण कर लिया ॥ १८॥

तदेकसिन्नधिष्टाने संवादः श्रूयतामयम्।

छत्रादिषु विमुक्तस्य मुक्तायाश्च त्रिदण्डके ॥१९॥ फिर छत्र आदि राजचिह्नींसे रहित हुए राजा जनक और

त्रिदण्डरूप एंन्यास-चिह्नसे मुक्त हुई मुलभाका एक ही शरीर-में रहकर जो सवाद हुआ था। उसे सुनो ॥ १९॥

जनक उवाच

भगवत्याः क चर्येयं कृता क च गमिष्यसि ।

कस्य च त्वं कतो वेति पप्रच्छैनां महीपतिः॥ २०॥ जनकने पूछा-भगवति ! आपको यह संन्यासकी

दीक्षा कहाँसे प्राप्त हुई है, आप कहाँ जायँगी ! किसकी हैं और कहाँसे यहाँ आपका ग्रमागमन हुआ है ? ये सब बाते राजा जनकने सुलभासे पूर्छी ॥ २० ॥

श्रुते घयसि जातौ च सङ्गाचो नाधिगम्यते । पुष्वर्थेषूत्तरं तसात् प्रवेदं मत्समागमे ॥ २१ ॥

वे बोले, किसीसे पूछे बिना उसके शास्त्रशनः अवस्था और जातिके विषयमें सन्ची बात नहीं मालूम होती;अतः मेरेसाथ जो तुम्हारा समागम हुआ है। इस अवसरपर इन सब विषयोंकी जानकारीके लिये यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है॥

छत्रादिष्र विशेषेषु मुक्तं मां विद्धि तस्वतः। स त्वां सम्मन्त्रमिञ्छामि मानाहोहि मतासि मे ॥ २२ ॥

छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिह्न हैं। उन्हें इस समय में त्याग चुका हूँ; अतः अव आप मुझे यथार्थरूपछे

जान लें। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। क्योंकि आप मुझे सम्मानके योग्य जान पड़ती हैं ॥ २२ ॥ यसाचैतन्मया प्राप्तं ज्ञानं वैशेषिकं पुरा।

यस्य नान्यः प्रवक्तास्ति मोक्षं तमपिमे शृणु ॥ २३ ॥ मैंने पूर्वकालमें सर्वश्रेष्ठ मोह्मविषयक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया थाः जिसका उनके िया दूसरा कोई प्रतिपादन करने-

वाला नहीं है। उस ज्ञान और ज्ञानदाता गुरुका भी परिचय आप मुझसे सुनो ॥ २३ ॥

सुमहात्मनः । पराशरसगोत्रस्य वृद्धस्य भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः॥ २४॥ पराशरगोत्री संन्यास-धर्मावलम्बी वृद्ध महात्मा पञ्चशिख

मेरे गुरु हैं। मैं उनका परम प्रिय शिष्य हूँ ॥ २४ ॥ सांख्यक्षाने च योगे च महीपालविधी तथा। त्रिविधे मोक्षधर्मेऽस्मिन् गताध्वाछित्रसंशयः ॥ २५ ॥ साख्यज्ञानः योगविद्या तथा राजधर्म-इन तीन प्रकारके

मोक्षधर्ममें मुझे गन्तव्य मार्ग गुरुदेवसे प्राप्त हो चुका है। इन विपयींके मेरे सारे संशय दूर हो गये हैं ॥ २५॥ स यथाशास्त्रदृष्टेन मार्गेणेह परिश्रमन्।

[ शान्तिपर्वणि

वार्षिकांश्चतुरो मासान् पुरा मिय सुखोपितः॥ २६॥ पहलेकी बात है। वे आचार्यचरण शास्त्रोक्त मार्गरे चलते

हुए धुमते-घामते इधर आनिकले और वर्षा-ग्रतके चार महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे ॥ २६ ॥

तेनाहं सांख्यमुख्येन सुद्दपूर्थेन तत्त्वतः। श्रावित्रक्षिविधं मोक्षं न च राज्यादि चालितः॥ २७॥

वे साख्यशास्त्रके प्रमुख विद्वान् हैं और सारा सिदान्त उन्हें यथावत् रूपसे प्रत्यक्षकी भाँति ठीक ठीक शत है। उन्होंने मुझे त्रिविघ मोक्षधर्म श्रवण कराया है। परतु राज्यसे द्र इटनेकी आजा नहीं दी है ॥ २७ ॥

सोऽहं तामखिलां वर्षि त्रिविधां मोक्षसंहिताम्। मुक्तरागश्चराम्येकः पदे परमके स्थितः॥ २८॥

इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विपयोक्ती आसक्तिसे रहित हो मुक्तिविषयक वीन प्रकारकी समस्त हृतियोंका आचरण करता हूँ और अकेला ही परमपदमें स्थित हूँ ॥ २८ ॥

वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो विधिः। ज्ञानादेव च वैराग्यं जायते येन <u>मु</u>ज्यते ॥ २९ ॥

वैरान्य ही इस मुक्तिका प्रधान कारण है और जानसे ही वह वैराग्य प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य मुक्त हो

जाता है ॥ २९॥ ज्ञानेन कुरुते यहां यहोन प्राप्यते महत्। महद् इन्द्रप्रमोक्षाय सा सिहियां वयोऽतिगा ॥ ३० ॥

मनुष्य शानके द्वारा मुक्ति पानेके लिये यत करता है। उस यन्नसे महान् आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है। वह महान् आत्मकान ही सुख-दुःख आदि इन्होले खुटकारा दिलानेश साधन है। वही सिद्धि है। जो काल (मृखु) को भी लाँग

जानेवाळी है ॥ ३० ॥ सेयं परमिका बुद्धेः प्राप्ता निर्द्धन्द्रता मया। चरता मुकसिंहना॥३१॥ इहैव गतमोहेन

मेरा मोह दूर हो गया है । में समस्त समगाँका त्यान पर चुका हूँ; इसलिये मैंने इस गृहस्वधर्ममें रहते हुए ही बुदिनी

परम निर्द्दन्द्रता प्राप्त कर ली है ॥ ३१ ॥ यथा क्षेत्रं सृदुभूतमद्भिराष्ट्रावितं तथा। जनयत्यङ्करं कर्म चृणां तद्वत् पुनर्भवम् ॥ ३२॥

हैंसे जिस खेतको जीतकर खूब मुलायम बना दिया गया हो और ययासमय उसे पानीसे सीचा गया हो। वहीं योप हुए बीबर्मे अड्कुर उत्पन्न करता है। उसी प्रकार मतुर्गीका शुम-अशुम कर्म ही पुनर्जन्मका उत्पादन करता है ॥ ३२ ॥ यथा चीतापितं यीजं कपाले यत्र तत्र या। जायते ॥ ३३ ॥ प्राप्याप्यद्भुरहेतुत्वमवीजत्वात्र

तद्वद् भगवतानेन शिखा घोक्तेन भिक्षुणा। हानं कृतमवीजं मे विषयेषु न जायते॥३४॥

जैसे मिट्टीके खपरेंसे या और किसी भी वर्तवर्मे भूना गया बीज बीज न रह जानेके कारण अड्डर उनाने योग्य खेतमें पड़कर भी नहीं जमता है, उसी प्रकार मेरे संन्यासी गुरु मगवान् पड़ाशिखने मुझे वो ज्ञान प्रदान किया है, वह निर्वाज है। इसलिये विषयोंके क्षेत्रमें अड्डरित नहीं होता है। इसलिये विषयोंके क्षेत्रमें अड्डरित नहीं

नाभिरज्यति कस्मिश्चित्रानर्थे न परिग्रहे । नाभिरज्यति चैतेषु व्यर्थत्वाद् रागरोपयोः ॥ ३५ ॥

मेरी हृद्धि किसी अनवीं अथवा मोगोंके संग्रहमें भी आसक नहीं होती है। श्री आदिके विषयमें जो अनुराग और शबु आदिके विषयमें जो कोध होता है। वह स्पर्ध होनेके कारण उसकी ओर मेरी बुद्धिकी प्रवृत्ति नहीं होती है।। ३५॥ यस्त्र में दक्षिणे वाहुं चन्दनेन समुक्षयेत्। सस्यं वास्यापि यस्तक्षेत् समावेतात्त्रमी समा। ३६॥

जो मेरी दाहिना बॉहपर चन्दन छिड़के और जो वार्यी बॉहको बॅस्ट्रेजे काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिये एक समान हैं ॥ ३६ ॥

सुद्धी सोऽहमवाप्तार्थः समलोपारमकाञ्चनः । सुकसङ्गःस्थितो राज्ये विशिष्टोऽन्येखिद्यविद्योगः।३७।

मैं आसकाम होकर सदा ग्रुखका अनुमन करता हूँ । मेरी हिष्टमें मिट्टीके देले, परथर और मुनर्ण सन एक से हैं । मैं आसक्तिरहित होकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित हूँ । अतः अन्य त्रिदण्डी सामुजीते मेरा स्थान विशिष्ट हैं ।। ३७ ॥ मोर्से हि त्रिविधा निष्ठा ह्यान्येमीर्स्स्वित्तरीः । बानं लोकोत्तर वस सर्वत्यामध्य कर्मणाम् ॥ ३८ ॥

अलैकिक वो शान है, अलैकिक वो धन्यात है तथा वो कर्मोका अलैकिक अनुष्ठान है अर्थात निकास मावते कर्मोका करना है— इन तीन प्रकारकी निष्ठाओं को ही मोधने कर विद्वानोंने मोधका उपाय देखा और समझा है ॥ १८॥ श्वानिष्ठां चदान्त्येक मोक्षशास्त्रविदों जनाः । कर्मनिष्ठां तथैवान्ये यत्तयः स्कूमन्शिनः ॥ ३९॥

मोधशास्त्रका ज्ञान रखनेवाले एक प्रेणीके लोग कहते हैं कि ज्ञानिष्ठा ही मोसका वाधन दे तथा वृद्धरे सुस्मदर्शी यति लोग कर्मनिष्ठाको ही मुक्तिका उपाय वताते हैं ॥ ३९ ॥ महायोभयमध्येस ज्ञानं कर्म स केस्टरम्। स्तीयेयं समास्थाता निष्ठाः तेन महात्मना ॥ ४० ॥

किंतु उन महास्मा पञ्चादीराखाचार्यने पूर्वोक्त केवळ ज्ञान और केवळ कर्म—इन दोनो पद्योंका परित्याग करके एक दीसरी विषठा बतायी है ॥ ४०॥

यमे च नियमे चैच कामे द्वेषे परिग्रहे। माने दम्मे तथास्नेहे सङ्गास्ते क्रुडम्बिमः ॥ ४१॥ यम, नियम, काम, द्वेष, परिव्रह, मान, दम्म तया रनेह करके उनसे होनेवाले लाम और हानिमें संन्यार्थ मी यहस्वोंके ही तुल्य है अर्थात् यम-नियम आदिका अभ्यास करनेपर यहस्य भी मोझलाम कर सकते हैं और कामना तथा देष होनेपर सन्यासी भी मुक्तिसे बिह्नत हो सकते हैं ॥ विद्यण्डादिष्ट यद्यस्ति मोक्षो झानेन कस्यन्तित्।

छत्रादिषु कथं न स्थात् तुल्यहेतौ परिप्रहे ॥ ४२ ॥ सन्यासी त्रिटण्ड आदि धारण करते हैं और ग्रहस्थ

सन्ताता । अदण्ड आदि घारण करते ह जार प्रदेश नरेश छन्नचर्स साक्ष प्राप्त हो सकता है तो छन्न आदि धारण करनेपर दूषरेको उसी शानके द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतिवन्यका कारण परिग्रह होनोंके लिये समान है—एक विदण्ड आदिका सग्रह करता है और दूसरा छन्न आदिका ॥ ४२॥

येन येन हि यसार्थः कारणेनेह कर्मणि।

तत्त्वदाळम्बते सर्वः स्त्रे स्वे सार्थपरिप्रहे ॥ ४३ ॥ अपने-अपने अभीष्ट अर्थनी मिदिके लिये जिस मनुष्यको जित-जित साथनमृत बस्तुने प्रयोगन होता है, वे सभी अपना-अपना काम बनानेके लिये उन-उन बस्तुओंका आश्रय देते हैं ॥ दोपदर्शों तु गार्हस्थ्ये यो सक्तस्याध्यमान्तरे । उत्तरज्ञन परिग्रसंध्ये सोऽपि सक्कास सुन्यते ॥ ४४ ॥

जो एहरा-आश्रममें दोग देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रममें चला जाता है। यह भी छुछ छोड़ता है और कुछ महण करता है। अतः उसे भी सङ्गदोपसे छुटकारा नहीं मिलता है।। ४४॥

व्याधिपत्ये तथा तुल्ये निम्नदानुम्रहात्मके। राजभिर्मिशुकास्तुल्या मुच्यन्ते केन हेतुना॥ ४५॥

किसीका निग्रह और किसीपर अनुग्रह करना ही आधि-पत्य ( प्रमुख ) कहकाता है। यह कैसे राजामें है, वैसे संन्यासी-में भी है। इस हृष्टिसे जब संन्यासी भी राजाओं के ही सम्मन हैं। तब केबल वे ही मुक्त होते हैं-ऐसा माननेका क्या कारण है १ ॥ ४५ ॥

अथ सत्याधिपत्येऽपि शानेनैवेह केवलम् । मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो देहे परमके स्थिताः ॥ ४६ ॥

मतुष्परूप उत्तम शरीरमें स्थित हुए माणी प्रमुख रखते हुए मी केवल जानके ही बलते यहाँ समस्त पापीरे मुक्त हो बाते हैं॥ ४६॥

कापायधारणं मीण्डयंत्रिविष्टव्यं कमण्डलुम् । छिद्रान्युत्पयमूर्तानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ ४७ ॥

सेरी तो यह घारणा है कि गेचआ वस्न पहननाः मस्तक सुद्धा लेना तथा त्रिरण्ड और कमण्डल घारण करना-ये सन अक्ट वन्यासमार्गका परिचय देनेवाले चिरुमात्र हैं। इनके द्वारा मोक्षकी लिदि नहीं होती ॥ ४७॥ यदि सत्यपि लिङ्गेऽस्मिन् ज्ञानमेशात्र कारणम् । निर्मोक्षायेह दुःखस्य लिङ्गमात्रं निरर्थकम् ॥ ४८ ॥

यदि इन चिह्नोंके रहते हुए भी यहाँ दुख्से सर्वथा मोक्ष पानेके लिये एकमात्र ज्ञान ही उपाय है नो जितने भी चिह्न घारण किये जाते हैं, वे सब निरर्थक हैं ॥ ४८ ॥ अथवा दुःखदायिल्यं वीक्ष्य लिङ्गे कृता मतिः । किं तदेवार्थसामान्यं छत्रादिष्ठ न लक्ष्यते ॥ ४९ ॥

अयवा यदि कहे कि त्रिदण्ड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करनेते हुछ द्विधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता है, इसिल्ये सन्यासियोंने उन चिह्नोंको धारण करनेका विचार किया है तो छत्र आदि धारण करनेमें भी इसी सामान्य प्रयोजनकी ओर नयों न दृष्टि रखी जाय ? ॥ ४९ ॥ आकिंचन्ये न मोक्षोऽस्ति किंचन्ये नास्ति वन्धनम् । किंचन्ये चेतरे चैव जन्तुकीनेन मुख्यते॥ ५० ॥

न तो अकिञ्चनता (दरिद्रता) में मोक्ष है और न किञ्चनता (आवश्यक वस्तुओंते सम्पन्न होने) में बन्धन ही है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओंमें ज्ञानते ही जीव-

को मोक्षकी प्राप्ति होती है। १०॥

तसाद् धर्मार्थकामेषु तथा राज्यपरिप्रहे। घन्धनायतनेष्वेषु विद्ययनचे परे स्थितम्॥५१॥

इसल्ये धर्म, अर्थ, काम तथा राज्यपरिमह-इन बन्धन-के खानोंमें रहते हुए भी मुझे आप बन्धनरहित ( जीवन्मुक्त ) पटपर प्रतिश्चित समझें || ५१ ||

पर्वर आवाहत जनक ॥ २२ ॥ राज्येश्वर्यमयः पादाः स्नेहायतनयन्धनः । मोक्षादमनिद्यितेनेह च्छित्नस्त्यागासिना मया॥ ५२ ॥

मैंने मोक्षरूपी पत्थरपर राज्डकर तेन किये हुए त्याग-वैरागमस्पी सल्वारसे राज्य और ऐक्षयंरूपी पाशको तथा स्नेहके आश्रयभूत ब्र्य-पुत्र आदिके ममल्लस्पी बन्धनको काट डाला है ॥ ५२ ॥

सोऽहमेर्वगतो मुक्तो जातास्थस्त्वयि भिक्षुकि । स्रयथार्थे हि ते वर्णे वक्ष्यामि श्रृणु तन्मम ॥ ५३॥

संन्यासिनी ! इस प्रकार में जीवन्युक्त हूँ । आपमें योग-का प्रभाव देखकर यद्यपि आएके प्रति भेरी आस्या और आदर-बुद्धि हो गयी है तथापि में आपके इस रूप और सौन्दर्यको योगसाधनाके योग्य नहीं मानताः अतः इस विषयों में जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस वन्तको आप सुनिये ॥५३॥ सौकुमार्य तथा रूपं वपुराष्ट्रयं तथा वयः ।

साकुमाय तथा ७५ पुरुष प्रविद्या ॥ ५४ ॥ सर्वेतानि समस्तानि नियमश्चेति संदायः ॥ ५४ ॥ सकुमारताः सौन्दर्यः मनोहर शरीर तथा यौवनावस्या–

युकुमारता, सान्द्य, मनाहर शरार तथा पावनायस्थान य सारी वस्तुर्च योगके विरुद्ध है। दिन भी अपमे इन सब गुणोंके साथ-साथ योग और नियम भी है ही, यह कैसे सम्मव हुआ १ यही मेरे मनमे मदेह है ॥ ५४ ॥ एकाप्यमनुहुर्ष ते लिङ्गस्यास्य विवेधितम्।

मुक्तोऽयं स्यान वेति स्याद् धपितो मत्परिग्रहः॥ ५५ १

यह जो जिदण्डघारणस्य चिद्ध है। उसके अनुरूप धात की कोई चेष्टा नहीं है। यह मुक्त है या नहीं। इसकी परीका छेनेके छिये आपने मेरे आरीरको अभिभूत कर दिया है—उस पर सखरकारपूर्वक अधिकार जमा छिया है॥ ५५॥ न च कामसमायुक्ते युक्तेऽप्यस्ति जिदण्डके।

न च कामसमायुक्त युक्तऽप्यास्त ।त्रद्ग्डके । न रह्यते त्वया चेदं न मुकस्यास्ति गोपना ॥ ५६॥

मनुष्य योगयुक्त होकर भी वदि काममोगर्ग आसक्त हो वाय तो उसका प्रिदण्ड घारण करना अञ्चीचत एव व्यर्थ है। आप अपने इस वर्ताबद्वारा सन्यास-आक्षमके नियमकी रखा नहीं कर रही हैं। यदि अपने खन्यको छिपानेके लिये आपने ऐसा किया हो तो जीवन्सुक्त पुरुपके लिये आपनोपन आवश्यक नहीं है।। ५६॥

मत्पक्षसंश्रयाद्यायं शृशु यस्ते व्यतिक्रमः। आश्रयन्त्याः स्वभावेन सम पूर्वपरिप्रहम्॥५७॥

आपने स्वमावतः सोच-समझकर मेरे पूर्व-गरीरका आश्रय केनेकी चेद्याकी है। अतः मेरे पत्तका आश्रय केने—मेरे द्यारीरमें प्रवेश करनेके कारण आपके जो व्यक्तिम यन गया है। उसे बताता हॅं। सनिये || ५७ ||

प्रवेशस्ते ज्ञतः केन मम राष्ट्रे पुरेऽपि या। कस्य वा संनिकर्पात् त्वं प्रविद्या हदयं मम ॥ ५८॥ आपने किस कारणवे मेरे राज्य अथवा नगरमें प्रवेश

अपना किंच कारणाट मर राज्य अवना नगरम अपना किंदा है अथना किंत्रके धंकेतले आप मेरे हृदयमें हुह आयी हैं १,॥ ५८॥

चर्णप्रवरमुख्यासि ब्राह्मणी क्षत्रियस्त्यहम् । नाचयोरेकयोगोऽस्ति मा कृथा वर्णसंकरम् ॥ ५९ ॥ वर्णोमे श्रेष्ठ ब्राह्मणीकी जो कन्याएँ हैं। उन स्वर्मे आप

प्रमुख हैं । आप बाह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। अतः हम दोनोंका एकत्र संयोग होना कदापि उनित नहीं है। हरिवये आप वर्णक्कर नामक दोगका उत्पादन न कीत्रिये॥ ५९॥ वर्तसे मोक्षधमेंण त्वं गार्हस्थ्येऽहमाध्येमे । अयं चापि सुकपस्ते हितीयोऽऽध्रमसंकरः॥ ६०॥

आप मोक्षधर्म (सन्याम-आध्रम ) के अनुसार वर्ताव करती हैं और में ग्रहस्य-आध्रममे खित हूँ। अतः आपने द्वारा यह दूनरा आध्रमतकर नामक दोपका उत्पादन किया

बा रहा है, बो अत्यन्त कष्टपद है ॥ ६० ॥ सगोत्रां वासगोत्रां चा न चेद त्यां न चेत्यमाम् । सगोत्रमाविशन्त्यास्ते तृतीयो गोत्रसंकरः ॥ ६१ ॥

र्भ यह भी नहीं जानता कि आप समोगा है या अव-गोजा। इसी प्रकार आप भी मेरे विषयने कुछ नहीं जानती। अतः मुझ समोजमे प्रवेश करनेके कारण आपने द्वारा तीवण गोजनकर नामक दोए उत्स्व किया गया है।। ६१।। स्थ जीवति ते भर्ता प्रोपितोऽप्यथवा कवित्। अगम्या प्रभावेति चतुर्थो धर्मसंकरः॥ ६२॥ यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं प्रदेशमें चले

मये हैं तो आप परायी ही होनेके कारण मेरे लिये सर्वथा अमन्य हैं। ऐसी दशामें आपका यह वर्ताव धर्मतकर नामक जीया होय है।। ६२॥

चाया दाष ह ॥ ६२ ॥ स्ता त्वमेतान्यकार्याणि कार्यापेक्षा व्यवस्यसि ।

अविकानेन वा युक्ता मिथ्याक्षानेन वा पुनः ॥ ६३ ॥ आप कार्य-वाधनकी अपेक्षा रखकर अञ्चन अयवा मिथ्याज्ञनसे ग्रुक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालनेको

मध्यात्रानत युक्त हा य सब न करन याग्य काय कर काल उद्यत हो गयी हैं ॥ ६३ ॥

अथवापि स्वतन्त्रासि स्वदेषेणेह कहिँचित्। यदि किंचिच्छुतं तेऽस्ति सर्वे कुनमनर्थकम् ॥ ६४॥ अथवा वदि आप स्वतन्त्र हैं तो कमी आपके द्वारा यदि

कुछ शास्त्रका अवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोषले बह सब व्यर्थ कर दिया है ]] ६४ ]]

इद्मन्यचतुर्थे ते भावस्परीविधातकम् । दुराया छक्पते छिङ्गे थिनुण्वत्याप्रकाशितम् ॥ ६५ ॥

आपका जो दोष छिपा हुआ या, उछे आपने स्वय ही प्रकाशित कर दिया । इसके आप द्वृष्टा जान पड़ती हैं। आपकी दुष्टताका यह और चौया चिह्न स्वष्ट दिखायी दे रहा है, जो हृदयकी प्रीतिपर आधात करनेवाळा है॥ ६५॥ म मञ्येवाभिस्वधिस्ते जयैषिण्या जये छुतः। ययं मत्यरियत् छुत्स्ना जेतुमिच्छस्ति तामपि॥ ६६॥

आप अपनी विजय चाहती हैं। आपने केवळ मुसे ही जीतनेकी हच्छा नहीं की है। अपिद्ध यह जो मेरी सारी सभा वैठी है। हसे भी जीतना चाहती हैं। १६ ॥

तथाईतस्ततश्च त्वं हरिं सां प्रतिमुश्चसि । मत्पक्षमतिघाताय सपक्षोद्भावनाय च ॥ ६७ ॥

आप मेरे पक्षकी पराजय और अपने पक्षकी विजयके िये इन माननीय समाखदींपर भी वार्रवार अपनी दृष्टि फेंक रही हैं ॥ ६७ ॥

सा स्वेनामर्पजेन त्वसृद्धिमोहेन मोहिता। भूयः स्जिसि योगांस्त्वं विषासृतिमिवैकताम्॥ ६८॥ आप अपनी अवहिष्णुताजनित योगसमृद्धिके मोहवे

आप अपनी असहिष्णुताअनित योगसमृद्धिके मोहते मोहित हो विष और अमृतको एक करनेके समान कामके साथ योगका सम्बन्ध बोड़ रही हैं ॥ ६८ ॥

रच्छतोरत्र यो लागः लीपुंसोरमृतोपमः। अलामश्चापि रक्तस्य सोऽपि दोपो विषोपमः॥ ६९॥

व्री और पुष्प वन एक दूबरेको चाहते हाँ। उस समय उन्हें वो संयोग-सुषका व्यास होता है। वह अमृतके समान मधुर है। यदि अनुरक्त नारीको अनुरक्त पुष्पकी प्राप्ति नहीं हुई तो वह दोष विषक्त समान भयंकर होता है॥ ६९॥ मा स्माक्षी: साधु जानीच्च खद्यास्त्रमनुपाख्य । छतेयं हि विजिहासा मुको नेति त्वया मम। एतत् सर्वे प्रतिच्छन्नं मयि नार्हेसि ग्र्हितुम् ॥ ७०॥

आप मेरा सर्ग न करें । मेरे चरित्रको उत्तम और निष्कल्क समझें और अपने शास्त्र (संन्यास-धर्म) का निरन्तर पालन करती रहें । आपने मेरे विपयमें यह जाननेकी इच्छा की ची कि यह राजा जीवन्मुक्त है या नहीं । यह सारा भाव आपके हृद्यमें प्रच्छन्नभावसे खित था, जतः इस समय आप मुक्कते इसको छिया नहीं सकतीं ॥ ७०॥

सा यदि त्वं खकार्येण यदान्यस्य महीपतेः। ततः त्वं सत्रप्रतिच्छना मयि नाहीसि गृहितुम्॥ ७१॥

यदि आप अपने कार्यंते या किसी दूसरे राजांके कार्यंते यहाँ नेप बदलकर आयी हो तो अन आपके लिये यथार्य बातको सुप्त रखना उचित नहीं है ॥ ७१ ॥

न राजानं सृषा गच्छेन्न द्विजाति कथंचन । न स्त्रियं स्त्रीगुणोपेतां हन्युद्धेते सृषा गताः ॥ ७२ ॥

मनुष्यको चाहिये कि वह किसी राजाके पास या किसी ब्राह्मणके निकट अथवा स्त्रीकनोत्तित पातिव्रत्य गुणसे सम्पन्न किसी स्त्री-साच्ची नारीके समीप स्वर्धाव धारण करके न जाय; क्योंकि ये राजा, ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस स्टावेषधारी मनुष्यके घोला देनेपर उसपर कुपित हो उसका विनाश कर देते हैं॥ ७२॥

यक्षां हि बलमेश्वर्ये ब्रह्म ब्रह्मविदां चलम् । रूपयौवनसीभाग्यं स्त्रीणां चलमनुचमम् ॥ ७३ ॥ एनाओंका बल ऐसर्यं है, बेदल ब्राह्मणोंका बल बेद है

तथा क्रियोंका परम उत्तम बल रूप, यौवन और सौमाग्य है ॥

अत पतैर्वर्लेशेव बलिनः खार्थमिन्छता। आर्जवेनाभिगन्तन्या विनाशाय छनार्जवम् ॥ ७४॥ वे इन्हीं बल्ली वलवान् होते हैं। अपने अभीद्य अर्थकी

विद्धि चाइनेवाले पुरुषको इनके पास सरस्थावरे जाना चाइनेवाले पुरुषको इनके पास सरस्थावरे जाना चाइनेवें। क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल प्राव विनाशका कारण बन जाता है॥ ७४॥

सा त्वं बाति श्रुतं वृत्तं भावं मकृतिमात्मनः । कृत्यमागमने चैव वकुमहीस तस्वतः ॥ ७५ ॥

अतः सन्यासिनि । आपको अपनी जातिः शास्त्रज्ञनः चित्रः अभिप्रायः स्वमाव एवं यहाँ आयमनका प्रयोजन सी यथार्थरूपे बताना उचित है ॥ ७५ ॥

मीष्म उवाच इत्येतैरसुसैर्वाक्यैरयुक्तैरसमञ्जसैः

प्रत्यादिष्टा तरेन्द्रेण सुलभा न व्यक्तम्पत ॥ ७६ ॥ भीष्मजी कहते हैं - युविष्ठिर ! राजा जनकने इन दुःखजनक अयोग्य और असञ्जत वचनौद्वारा उसका बड़ा तिरस्कार किया। तो भी सुलभा अपने मनमें तिनक भी विचलित नहीं दुई ॥ ७६ ॥

स॰ स॰ ३---३. ८---

उक्तवाक्ये तु सृपतौ ख़लभा चारुदर्शना। ततश्चारुतरं वाक्यं प्रचकामाथ भाषितम् ॥ ७७ ॥

जब राजाकी बात समाप्त हो गयी; तब परम सुन्दरी मुलभाने अत्यन्त मध्र वचनोंमें भाषण देना आरम्भ किया॥

सुलभोवाच

तवभिर्नवभिश्चैव दोषैर्वाग्वुद्धिदृषणैः। अपेतम्पपनार्थमप्रादशगुणान्वितम् ॥ ७८॥ सीक्ष्म्यं सांख्यक्रमी चोभौ निर्णयः सप्रयोजनः। पञ्चेतान्यर्थजातानि वाक्यमित्युच्यते नृप ॥ ७९ ॥

सुलभा बोली-राजन् ! वाणी और बुद्धिको दिवत करनेवाले जो नौ नौ दोष हैं, उनसे रहित, अठारह गुणोंसे सम्बन्न और युक्तिसङ्गत अर्थसे युक्त पदसमूहको वाक्य कहते हैं । उस वाक्यमें सौक्ष्म, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन— ये पाँच प्रकारके अर्थ रहने चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ प्षामेक्षेकशोऽर्थानां सौक्ष्म्यादीनां खळश्रणम् । भ्रुणुः संसार्यमाणानां पदार्थपदवाक्यतः ॥ ८० ॥

ये जो सीक्ष्म्य आदि अर्थ हैं, ये पदः बाक्यः पदार्थ और वाक्यार्थरूपते खोलकर बताये जा रहे हैं। आप इनमेंसे एक-एकका अलग अलग लक्षण सुनिये || ८० ||

श्वानं क्षेत्रेषु भिष्ठेषु यदा भेदेन वर्तते। तत्रातिशायिनी बुद्धिस्तत् सीक्ष्म्यमिति वर्तते ॥ ८१ ॥

जहाँ अनेक भिन्न-भिन्न शेय ( अर्थ ) उपस्थित हों और ध्यह घट है। यह पट हैं इस प्रकार वस्तुओंका पृथक पृथक ज्ञान होता हो। ऐसे स्थलोमें बधार्थ निर्णय करनेवाली जो बुद्धि है। उसीका नाम सौक्ष्म्य है ॥ ८१ ॥

दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं ब्रविभागतः। कंचिदर्थमभिषेत्य सा संख्येत्यपधार्यताम् ॥ ८२ ॥

जहाँ किसी विशेष अर्थको अभीष्ट मानकर उसके दोषों और गुणोंकी विभागपूर्वक गणना की जाती है। उस अर्थको संख्या अथवा साख्य समझना चाहिये ॥ ८२ ॥ इदं पूर्वमिदं पश्चाद् वक्तव्यं यद् विवक्षितम्। क्रमयोगं तमप्याह्वांक्यं वाक्यविदो जनाः॥ ८३॥

परिगणित गुणों और दोषोंमेंसे अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिये और अमुकको पीछे कहना अमीष्ट है। इस प्रकार जो पूर्वापरके क्रमका विचार होता है। उसका नामकम है और जिस वाक्यमें ऐसा क्रम हो। उस वाक्यको वाक्यवेत्ता विद्वान् क्रमयुक्त कहते हैं ॥ ८३ ॥

विशेषतः । **धर्मकामार्थमोक्षे**ष्ठ प्रतिशाय इदं तदिति वाक्यान्ते प्रोच्यते स विनिर्णयः ॥ ८४ ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमे किसी एकका विशेषरूपरे प्रतिपादन करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रवचनके अन्तर्मे व्यही वह अमीष्ट विषय हैं ऐसा कहकर जो सिद्धान्त स्थिर किया जाता है। उसीका नाम निर्णय है ॥ ८४ ॥

इच्छाडेपभवेर्दःवैः प्रकर्षो यत्र जायते। तत्र या नृपते वृत्तिस्तत् प्रयोजनमिष्यते ॥ ८५॥

नरेश्वर । इच्छा अथवा द्वेपसे उत्पन्न हुए दुःसींद्वारा जहाँ किसी एक प्रकारके दुःखकी प्रधानता हो जाय, वहाँ जो वृत्ति उदय होती है। उसीको प्रयोजन कहते है। ८५॥ तान्येतानि यथोकानि सौक्ष्म्यादीनि जनाधिए। एकार्थसमवेतानि वाक्यं मम निशामय॥ ८६॥

जनेश्वर ! जिस वाक्यमें पूर्वोक्त सौहम्य आदि गुण एक अर्थमें सम्मिलित हों, मेरे वैसे ही वाक्यको आप श्रवण करें ॥८६॥ उपेतार्थमभिन्नार्थं न्यायवृत्तं न चाधिकम्। नाइलक्ष्णं न च संदिग्धं वक्ष्यामि परमं ततः ॥ ८७॥

में ऐसा वाक्य बोर्ल्स्सी जो सार्यक होगा । उसमें अध्मेट नहीं होगा । वह न्याययुक्त होगा । उसमे आवश्यकतारे अधिक, कर्णकट्ट एव सदेह-जनक पद नहीं होंगे। इसप्रकार मै परम उत्तम बाक्य बोक्रेगी ॥ ८७ ॥

न गुर्वश्वरसंयुक्तं पराङ्मुखसुखं न च। नानतं न त्रिवर्गेण विरुद्धं नाप्यसंस्कृतम् ॥ ८८ ॥

मेरे इस वचनमें गुरु एव निष्ठर अक्षरीका स्योग नहीं होगा। उसमे कोमलकान्त सुदुमार पदावली होगी। वह पराह्मुन व्यक्तियोंके लिये सुखद नहीं होगा । वह न तो ग्रुठ होगा न धर्म, द्यर्थ और कामके विरुद्ध और संस्कारशन्य ही होगा ॥ ८८ ॥ न स्युनं कष्टशब्दं वा विक्रमाभिहितं न च।

शेषमन करपेन निष्कारणमहेत्कम् ॥ ८९ ॥

मेरे उस वाक्यमे न्यूनपदत्व नामक दोप नहीं रहेगा। कष्टकर शन्दींका प्रयोग नहीं होगाः उसका क्रमरहित उचारण नहीं होगा । उसमे दूसरे पदोंके अध्याहार और हक्षणभी आवस्यकता नहीं होगी । यह बाक्य निष्प्रयोजन और युक्तिसून्य भी नहीं होगा ॥ ८९ ॥

कामात् कोथाद् भयाह्योभाद् दैन्याचानार्यकात् तथा। हीतोऽनुकोशतो मानाच चक्यामि कथंचन ॥ ९०॥ में काम, क्रोध, भय, लोम, दैन्य, अनार्यता, लव्जा,

दया तथा अभिमानसे किसी तरह कोई बात नहीं बोल्सी॥ वका श्रोता च वाक्यं च यदा त्वविकलं नृप । सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते ॥ ९१॥

नरेश्वर । योळनेकी इच्छा होनेपर जब वक्ताः श्रोता और वाक्य--तीनों अविकलमावसे सम-स्थितिमे आ जाते हैं। तव वक्ताका कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है ( श्रोताके समझमें आ जाता है ) 11 ९१ ॥

वकच्ये तुयदा वका श्रोतारमवमन्य वै। स्वार्थमाह परार्थे तत् तदा याक्यं न रोहांत ॥ ९२॥ जब बोलते समय बक्ता श्रोताकी अबहेलना करके दूमरेके

लिये अपनी बात कहने लगता है। उस समय यह बान्य

भोताके हृदयमें प्रवेश नहीं करता है ॥ ९२ ॥

अथ यः स्वार्थमुत्सुज्य परार्थे प्राह मानवः। विशङ्का जायते तस्मिन् वाक्यं तदपि दोपवत् ॥ ९३ ॥

और जो मनुष्य स्वार्थ स्वायकर दूसरेके किये कुछ कहता है। उस समय उसके प्रति श्रोताके हृदयमें आश्रद्धा उत्तज होती है। अतः वह बाक्य भी दोलयुक्त ही है।। ९३।। यस्तु बक्ता हृयोरर्थमिक्ट्स प्रभापते। श्रोतुञ्जीबात्ममञ्जेष स बक्ता नेतरों नृष् ॥ ९४॥

परंतु नरेश्वर । जो बक्ता अपने और श्रोता दोनींके लिये अनुकूल विषय ही बोलता है। वही बास्तवमें बक्ता है। दूसरा नहीं ॥ ९४ ॥ तद्र्थवदिदं चाक्यसुपैतं साक्यसम्पदा ।

सिद्धान्य पानसुरा स्विद्धिप्तममा राजननेकामः श्रोतुमर्शस्त ॥ ९५॥ अतः राजन् । आए स्थितिचत एव एकाम होकर यह साव्यवस्थतिवे यकत तार्थक स्वयन स्थिते ॥ ९५॥

वान्यवम्पत्तिवे युक्त सार्यक वचन सुनिये ॥ ९५ ॥ कास्ति कस्य क्षतस्त्रेति त्वयाहमभिचोदिता । तत्रोचरमिदं वाक्यं राजन्तेकमनाः ऋणु ॥ ९६॥

महाराज । आपने युशरे पृष्ठा था कि आप कीन हैं। किसकी हैं और कहांसे आयी हैं ! अतः इसके उत्तरमें मेरा मह कयन एकचित्त होकर सुनिये ॥ ९६ ॥ यथा जतु च कार्य च पांसवखोदिनन्दयः। संरिष्ठप्रानि तथा राजन् प्राणिनामिद्द सम्भवः॥ ९७॥

राजत् । जैसे काठके साथ लाह और धूलके साथ पानीकी धूँदें भिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत्में प्राणियोंका जन्म कई तत्वीके मेलते होता है ॥ ९७ ॥ शब्दः स्पर्शों रस्तो रूपें गन्धः पञ्चेन्द्रियाणि च । पृथमात्मान आत्मानं संक्षित्रप्टा जनुकाष्ठवस् ॥ ९८ ॥ न चैंपां चोदना काविदस्तीत्येप विनिश्चयः ।

शब्दः सर्गः रूपः एस और गम्ध तथा पाँची शानेन्द्रियाँ— ये आत्माचे प्रथक् होनेपर भी काष्टमें सटे हुए काहके समाज आत्माके साथ छुत्ते हुए हैं। परतु हनमें स्वतन्त्र कोई प्रेरणा-शनित नहीं है। यही बिहानीका निश्चय है॥ ९८६॥ एकैकस्येह विश्वानं नास्त्यात्मनि वधा परे ॥ ९९॥ न वेद चक्षुश्रश्रुष्टुं श्रोजं नात्मनि वर्तते।

इनमें हे एक एक इंटिज्यको न तो अपना भान है और न दूसरेका । नेत्र अपने नेत्रत्वको नहीं जानता । इसी प्रकार कान भी अपने विषयमें कुछ नहीं जानता ॥ ९९६ ॥ तथैव व्यक्तिचारेण न वर्तन्ते प्रस्परम् ॥१००॥ प्रस्पिष्टं च न जानन्ति यथाऽऽप इस पांसवा ।

इसी तरह ये इन्द्रियाँ और नियप परस्तर एक दूसरेसे मिळ-बुलकर पी नहीं बान सकते। जैसे कि नक और पूळ परस्तर मिलकर भी अपने सम्मिश्रणको नहीं जानते ॥ १००३ ॥ बाह्यानन्यानपेक्षनते गुणांस्तानिय मे श्रणु ॥१०१॥ इसं चक्षाः प्रकाशस्त्र दर्शने हेतवळूदाः। दारीरख इन्द्रियों विषयोंका प्रत्यक्ष अनुभव करते समय अन्यान्य वाहा गुणोंकी अपेका रखती हैं। उन गुणोंको आप मुझेने मुनिये। रूप, नेत्र और प्रकाश-ये तीन किसी वस्तुको प्रत्यक्ष देखनेमें हेतु हैं॥ १०१३॥

प्रविध देवनम् ६५ ६ । १९५३ ॥ यथैवात्र तथान्येषु क्षानक्षेयेषु हेतवः ॥१०२॥ क्षानक्षेयान्तरे तस्मिन् मनो नामापरो गुणः । विचारयति येनार्यं निश्चये साध्यसाधूनी ॥१०३॥

जैक्षे प्रत्यक्ष दर्शनमें ये तीन हेत्त हैं। उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और डेयमें भी तीनत्तीन हेत्त ज्ञानने च्वाहिये । ज्ञान और ज्ञावब्य विषयोंके वीचमें किसी ज्ञानेन्द्रियके अतिरिवत मन नामक एक दूमरा गुण भी रहता है। जिनसे यह जीवात्मा किसी विषयमें भले-बुरेका निश्चय करनेके लिये विचार करता है।। १०२-१०१।

द्वादशस्त्वपरस्तत्र बुद्धिनीम गुणः स्मृतः। येन संशयपूर्वेषु योद्धल्येषु व्यवस्यति॥१०४॥

वहीं एक और यारहनों गुण भी है। जिनका नाम है बुद्धि। जिनने किसी श्रातस्य निषयमें समय उत्पन्न होनेपर मनुष्य एक निश्चयपर पहुँचता है।। १०४।। अथ द्वादशके तस्मिन् सस्यं नामापरी गुणः। महासन्त्वीऽस्पस्तत्वों था जन्तुर्येनासुमीयते।।१०५॥ उस वारहवें गुण बुद्धिमें सन्तनामक एक (तेरहनों)

उत बारहर्वे गुण बुद्धिमें शत्वनामक एक (तेरहर्वों) गुण है, जिससे महास्त्व और अल्पस्त्व प्राणीका अनुमान किया जाता है॥ १०५॥

अर्ह कर्तेति चाप्यन्यो गुणस्तत्र चतुर्दशः। ममायमिति चेनार्यं मन्यते न ममेति च ॥१०६॥ उत्त स्वमें भी कर्ता हुँग ऐसे अभिमानसे युक्त अहंकार

नामक एक अन्य चौद्दर्वो गुण है। जिससे जीवास्मा व्यह् बस्त्र मेरी है और यह बस्तु मेरी नहीं हैं? ऐहा मानता है ॥ अध पश्चह्यो राजन् गुणस्तजापर: स्मृतः। पृथक्षकासमूहस्य सामग्रं तिहहोच्यते ॥१०७॥ गुणस्त्वेवापरस्तव संघात हथ् पोढडाः।

राजन् । उस अहकारमें वातमा नामक एक गुण और माना गया है। जो पड़हवाँ है।वहाँ प्रपक्-प्रवक् कलाओं के समृहकी जो समग्रता है। वह एक अन्य गुण है। वह संघातकी भाँति यहाँ सोळहवाँ कहा जाता है॥ १०५५॥ प्रकृतिक्येंकिरिस्टेरती गुणी यस्मिन् समाध्रिती॥१०८॥

अवने प्रकृति (भाषा) और न्यस्ति (प्रकृति (भाषा) —ये दो गुण आक्षित्र हैं (यहांतरु सन अठारह हुए )॥ १०८॥ सुखासुख जरामृत्यू लाभालामी प्रियाप्रिये। इति चैकोनियंशोऽय इन्द्रयोग इति समृतः॥१०९॥

मुख और दुःखः जरा और मृखः, लाम और हानि तथा प्रिय और स्विय इत्यादि इन्होंका जो योग है। यह उन्नीवचाँ गुण माना गया है ॥१०९॥ ऊर्ध्व चैकोनर्विशत्या कालो नामापरो गुणः। इतीमं विद्धि विशत्या भूतानां प्रभवाण्ययम् ॥११०॥

इस उन्नीवर्वे गुणसे परे काळनामक दूसरा गुण और है। इसे बीतवर्षे गुण समक्षिये। इसीसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और जय होते हैं॥ ११०॥

निशकश्चेष संघातो महाभूतानि पञ्च च। सद्सद्भावयोगौ तु गुणावन्यौ प्रकाशकौ॥१११॥

इन बीस गुणिका समुदाय एवं पॉच सहाभूत तथा सदावयोग और अर्वद्रावयोग—ये दो अन्य प्रकाशक गुणः ये सव भिळकर सताईस हैं ॥ १११ ॥

इत्येवं विशकश्चैव गुणाः सप्त च ये स्मृताः। विधिः शुक्तं वलं चेति त्रय पते गुणाः परे ॥११२॥

ये जो बीद और सात गुण बताये गये हैं, इनके िखबा तीन गुण और हैं—विधि, शुक्रें और बर्ले ॥ ११२ ॥ विश्वतिर्देश चैवं हि गुणाः संख्यानतः स्मृताः । समग्रा यत्र वर्तन्ते तच्छरीरमिति स्मृतम् ॥११३॥

इस प्रकार गणना करनेसे बीस और दस तीस गुण होते हैं । ये सारे-के-सारे गुण जहाँ विश्वमान हैं, उसको घरीर कहा गया है ॥ ११६ ॥

यद्यक्तं प्रकृति त्वासां कलानां कश्चिदिच्छति। व्यक्तं चासां तथा चान्यः स्थुलद्शों प्रपर्यति॥११४॥

कोई-कोई विद्वात् अध्यक्त प्रकृतिको इन तीय कलाओंका उपादान कारण मानते हैं । दूसरे स्थूल्दर्शी विचारक ब्यक्त अर्थात् परमाणुओंको कारण मानते हैं तथा कोई-कोई अध्यक्त और ब्यक्तको अर्थात् प्रकृति और परमाणु—इन दोनोको उनका उपादान कारण समझते हैं ॥ ११४ ॥ अध्यक्त यदि वा ब्यक्तं द्वयोमध्य चतुष्ट्योम् । प्रकृति सर्वभूतानां पद्दयन्त्यध्यात्मचिन्तकाः ॥११५॥

अन्यक्त हो, व्यक्त हो, दोनों हो अथवा चारो ( ब्रह्म)
माया, जीव और अविधा ) कारण हों, अध्यात्मतत्त्वका
चिन्तन करनेवाले विद्वान् प्रकृतिको ही सम्पूर्ण भूतोंका
उपादान कारण समझते हैं ॥ ११५॥
सेयं प्रकृतिरज्यक्ता कलाभिज्यक्ततां गता।
अहं च त्वं च राजेन्द्र ये चाष्यन्ये हारीरिणः॥११६॥

१. १इ६ घटो अस्ति ( यहाँ घड़ा है ) — सत्यादि रूपसे बो सत्तास्चक व्यवहार होता है, वसका नाम 'सद्भावयोग' है। २. १इ६ घटो नास्ति ( यहाँ घड़ा नहीं है ) — सत्यादि रूपसे जो असत्तास्चक व्यवहार होता है, वही 'आसद्भावयोग' है। ३. यहाँ 'विभि' शब्दोर वासनाके बीजमृत पर्म और अपमें समझने चाहिये। ४. वासनाका ब्रह्मोधक सस्कार ही 'शुक्त' है। ५. वासनाका ब्रह्मोधक सस्कार ही 'शुक्त' है। ५. वासनाका अनुसार विषयकी प्राप्तिक अनुकृत वो यह है, वही (कह है)

रानेन्द्र । यह जो अध्यक्त प्रकृति क्षयत उपादान कारण है। यही पूर्वोक्त तीव कलाओंके रूपमें व्यक्तभावको मात हुई है। मैं। आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं। उन काके शरीरोंकी उत्पन्ति प्रकृतिते ही हुई है॥ ११६॥ विन्दुन्यासादयोऽवस्थाःशुक्रशोणितसम्भवाः। यासामेव निपातेन कललं नाम जायते॥११७॥

प्राणियोंकी वीर्यसापनासे लेकर रजोवीर्यस्योगसम्म्त कुछ ऐसी अवस्थाएँ हैं। जिनके सम्मिश्रणसे ही क्वल्लं नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है ॥ ११७ ॥ कळळाद् खुद्खुदोल्पचिः पेशी च खुद्दुदान् स्मृता । पेदयास्त्वक्काभिनिकृत्विनंकरोमाणि चाइतः ॥११८॥

कळळचे बुद्धुदकी उत्पत्ति होती है। बुद्धुदरे मार-पेद्मीका प्राहुर्भाव माना गया है। पेद्मीरे विभिन्न अङ्गीका निर्माण होता है और अङ्गींचे रामाविष्याँ तथा नल प्रकट होते हैं॥ ११८॥

सम्पूर्णे नवमे मासि जन्तोर्जातस्य मैथिल। जायते नामरूपत्वं स्त्री पुमान् वेति लिद्वतः ॥११९॥

मिथिळानरेश । गर्भमें नौ मास पूर्ण हो जानेपर जीव जन्म ग्रहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है तथा वह विशेष प्रकारके चित्तसे स्री अथवा पुरुष समझा जाता है॥ ११९॥

जातमात्रं तु तदूर्षं दृष्टा ताम्रनखाङ्गुलि । कौमारं रूपमापन्नं रूपतो नोपलम्यते ॥१२०॥ जिब समय शलकका जन्म होता है, उस समय उसका जो रूप देखनेमें आता है, उसके नख और अहु ज्याँ तेंके समान लाज-खाल होती हैं, फिर जय वह कुमारानखाको प्राप्त होता है तो उस समय उसका पहलेका वह रूप नहीं

-उपज्ज्य होता है ॥ १२० ॥ कौमाराद् यौवनं चापि स्थावीर्ये चापि यौवनात्। स्रोनेन क्रमयोगेन पूर्वे पूर्वे न स्टम्पते ॥१२१॥

इसी प्रकार जुम्मरावस्थासे जवातीको और जवातीके बुढापेको वह प्राप्त होता है। इस फ्रमसे उत्तरोत्तर अवस्यामें पहुँचनेपर पूर्व-पूर्व अवस्थाका रूप नहीं देखनेमें आता है।। कस्यानां पूर्यगर्यानां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे। बर्तते सर्वभूतेषु सौक्ष्म्यात् तुन विभाज्यते॥१२२॥

सभी प्राणियोंमें विभिन्न प्रयोजनकी विदिक्षे लिये जो पूर्वोक्त कळाएँ हैं। उनके स्वरूपमें प्रतिक्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है। परंतु वह इतना स्ट्रम है कि जान नहीं पड़ता ॥ १२२ ॥

न चैपामत्ययो राजल्लँस्यते प्रभवो न च । अवस्थापामवस्थायां दीपस्यवार्चियो गतिः ॥१२३॥ राजन् । प्रत्येक अवस्थामे इन कराओका लय और

उद्भव होता रहता है। किंदु दिखायी नहीं देता है। टीक उसी तरह

जैसे दीपककी लौ छण-सणमें मिटती और उत्पन्न होती रहती है। पर दिखायी नहीं देती ॥१२३॥

रक्ता हा रिरियाना गाहि रेका मार्गिक स्वाद्य हा स्वतः । तस्याप्येवमभावस्य सदश्यस्येव धावतः । श्रज्ञस्यं सर्वयोकस्य सः कुतो वा न वा कुतः ॥१२४॥ कस्यदं कस्य वा नेदं कुतो वेदं न वा कुतः ।

कस्यद कस्य वा नद कुता वर्ष तथा जुला सम्बन्धः कोऽस्ति भूनानां स्वैरप्यवयवरिद्द ॥१२५॥ जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीन गतिय प्रति

स्थानको छोड़कर दूबरे स्थानपर पहुँच ब्याता है कि कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक निरुत्तर तेमां बनता, उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक निरुत्तर तेमापूर्वक एक अवस्थाते दूधरी अवस्थाने वा रहा है, अतः उसके विधयमें यह प्रश्न नहीं बन सकता कि 'कोन कहाँसे आता है, यह किसको है? किसका नहीं है। किसके उत्राव हुआ है और किससे नहीं हुआ है? प्राणियोका अपने अहोंके साथ भी यहाँ क्या सम्बन्द है? अर्थात् कुछ भी सम्बन्द नहीं है। १२४-२५॥ यथाऽऽदित्यान्मणेश्चापि चीसकू स्थक्षेत्र पायकः।

जायन्त्रेयं समुद्रयात् फलानामिय जन्तवः ॥१२६॥
जैने सूर्यको किरणीका सम्पर्क पाकर सूर्यकान्तमणिने
लाग प्रकट हो जाती है। परस्पर रगङ् खानेपर काटने अग्निका
प्राटमीन हो जाता है। इसी प्रकार पर्शेक्त कलाजींने समुदाय्ये

जीव जन्म प्रहण करते हैं || १२६ ||

थात्मन्येचात्मनाऽऽत्मानं यथा त्वमनुपदयसि । पचमेचात्मनाऽऽत्मानमन्यस्मिन् किं न पदयसि॥१२७॥

वैवे आप स्वय अपनेद्वारा अपनेशीम आस्माका दर्शन करते हैं। उसी प्रकार अपनेद्वारा दूसरोमें आस्माका दर्शन क्यों नहीं करते हैं १ ॥ १२७ ॥

यद्यातमिन पर्रासम्भः समतामध्यवस्यसि । सथ मां कासि कस्येति किमर्थमनुपृच्छसि ॥१२८॥

यदि आप अपनेमें और दूसरेमें भी समपाय रखते हैं तो मुझसे वारवार क्यों पूछते हैं कि 'आप कीन हैं और किसकी हैं ?'॥ १२८॥

इदं में स्यादिदं नेति द्वन्द्वैर्मुकस्य मैथिछ। कासि कस्य कुतो वेति वचनैः किं प्रयोजनम् ॥१२९॥

मिषिकानेश । पह मुझे प्राप्त हो वाय, यह न हो ।' इत्यादि रूपवे जो इन्द्रविषयक चिन्ता प्राप्त होती है, उससे यदि आप मुक्त हैं तो ब्जाप कीन हैं १ किवकी हैं १ अथवा कहाँचे आयी हैं १' इन वचनोंद्रारा प्रका करनेले आपका क्या प्रयोजन है १ ॥ १२९॥

रिपौ मित्रेऽध मध्यस्थे विजये संधिवित्रहे। इतवान् योमहीपालः किंतस्मिन् मुक्कस्रणम्॥१३०॥

शतु-मित्र और मध्यसके विषयमें, विजय, स्वि और विम्रह्के अवसरीगर जित्र भूगाले यथोचित कार्य क्रिये हैं, उसमें जीवन्युक्तका क्या छक्षण है ? ॥ १३०॥ त्रिवर्ग सप्तधा व्यक्तं यो न वेदेह कर्मसु । सङ्ग्यान् यक्षिवर्गेण कितस्मिन् मुक्तलक्षणम्॥ १३१॥

धर्म, अर्थ और कांमको त्रिवर्ग कहते हैं । यह सात रूपोंमें अभिन्यक होता है । जो क़र्ज़ोमें इस त्रिवर्गको नहीं जानता तथा जो सदा त्रिवर्गते सम्बन्ध रखता है, ऐसे पुरुषमें जीवन्युक्तका क्या एक्षण है !॥ १३१ ॥ निये वाप्यत्रिये वाषि दुर्चले वल्लवत्यिष ।

यस्य नास्ति समं चक्षुः किं तस्मिन् सुक्तलक्षणम्॥१३२॥ प्रियं अधवा अप्रियमें, दुर्बल अयवा यलवान्में निसकी समद्दिः नहीं है, उसमें सुकका क्या लक्षण है । ॥ १३२॥

समहाष्ट नहा हा उतम सुकका स्था छळण हु । ॥ १२९ ॥ तद्युक्तस्य ते मोक्षे योऽभिमानो भवेन्त्रुप । सुद्धद्भिः स्तेनवार्यस्तेऽविरक्तस्येय भेपजम् ॥१३३॥ नरेश्वर । वास्तवमें आप योगयुक्त नहीं है तथापि आपको

जो जीवन्युक्तिका अभिमान ही रहा है। वह आपके सुद्ध्वींको दूर कर देना चाहिये अर्थात् यह नहीं मानना चाहिये कि आप कीवन्युक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपध्यशील रोगीको दबा देना यद कर दिया जाता है ॥ ११३॥ सानि तानि सु संधिन्त्य सङ्गस्थानान्यरिद्म । आस्मनाऽऽस्मिन नम्यद्येत् फिसन्यन्युक्तळशुणम्१३४

श्रभुक्षीका दमन करनेवाले महाराज । नाना प्रकारके जोन्जो पदार्थ हैं। उन चश्को आसक्तिके स्थान समहक्द अपनेद्वारा अपनेदीमें अपनेको देखे। इसके खिवा गुक्तका और क्या लक्षण हो सकता है ! ॥ १३४ ॥

इमान्यन्यानि सङ्गाणि मोक्षमाश्चित्य कानिचित्। चतुरद्रमञ्चानि सङ्ग्यानानि मे ऋणु ॥१३५॥

राजन् ! अपने मोक्षका आध्य केकर मी ये और दूधरे जो इन्छ चार अङ्गोमें प्रश्चत आधक्तिके जो सूक्ष्म स्थान् हैं। उनको भी अपना रखा है। उन्हें यताती हुँ। आप मुझसे मुनें ॥ यहमां पृथिवीं कृत्स्नामेकच्छत्रां प्रशास्ति हूं। एक एव स वे राजा पुरमध्यावसत्यत ॥१३६॥

को इस सारी पृथ्वीका एकच्छन शासन करता है, वह एक ही सार्वभीम नरेश भी एकमात्र नगरमें ही निवास करता है ॥ १३६॥

तत्पुरे चैकमेवासा गृहं यद्धितिष्ठति। गृहे शयनमप्येकं निशायां यत्र छीयते॥१३७॥

उस नगरमें भी उसके लिये एक ही महल होता है। जिसमें वह निवास करता है। उस महलमें भी उसके लिये एक ही शय्या होती है। निवंपर वह रातमें सोता है।।१३७॥ शय्यार्थे तस्य जाय्यत्र स्त्रीपूर्वमधितिष्ठति। तद्वेनन प्रसङ्केत फलेनैबेह युज्यते॥१३८॥

उस शब्याके भी आधे भागपर राजाकी स्त्रीका अधिकार होता है। अतः इस प्रसङ्गते वह बहुत अस्य फलका ही भाषी होता है॥ १३८॥ प्यमेवोपभोगेषु भोजनाच्छादनेषु च । गुणेषु परिमेयेषु निग्रहानुग्रहं प्रति ॥१३९॥ परतन्त्रः सदा राजा खल्पेप्वंपि प्रसञ्जते । संधिविग्रहयोगे च कुतो राक्षः खतन्त्रता ॥१४०॥

इसी प्रकार उपभोग, भोजन, आच्छादन तथा अन्यान्य परिमित निपर्योके सेवनमें और दुष्टोंके दमन एव िष्ट पुरुषोंके प्रति अनुग्रहके विषयमें भी राजा सदा ही परतन्य है। इसी प्रकार वह बहुत थोड़े कार्योंमें भी स्वतन्य नहीं है तो भी उनमें आसक रहता है। संधि और विग्रह करनेमें भी राजा-को कहाँ स्वतन्त्रता प्राप्त है । १९९-१४०॥ स्त्रीपु कीडाविहारेपु नित्यमस्यास्वतन्त्रता। मनने चामात्यसमिती कुतस्तस्य स्वतन्त्रता॥१४९॥

स्त्री सहवास, क्रीड़ा और विहारमें भी उसे सदा पर-तन्त्रता रहती है। मन्त्रियोंको सभामें बैठकर मन्त्रणा करते समय भी उसे कहाँ स्वतन्त्रता रहती है॥ १४१॥ यदा ह्याक्षापयत्यन्यांस्तत्रास्योक्ता स्वतन्त्रता। अवदाः कार्यते सन्नतस्मिस्तस्मिन् क्षणे स्थितः॥१४५॥

राजा जिस समय दूनरोंको कुछ करनेकी आज्ञा देता है। उस समय वहाँ उसकी स्वतन्त्रता बतायी जाती है। परंतु ऐसे अवसरोगर भी भिन्न-भिन्न क्षणोंमें राजासनपर बैठा हुआ नरेश सलाह देनेबाले मन्त्रियोद्वारा अपनी इच्छाके विषरीत करनेके लिये विवश कर दिया जाता है।। १४२।।

स्वप्रकामो न लगते स्वप्तुं कार्याधिभिजेनैः । शयने चाप्यनुकातः सुप्त उत्थाप्यतेऽवशः ॥१४३॥ वह सोना चाहता है। परंतु कार्याधी मनुष्योद्वारा विरा

पहनेके कारण सोने नहीं पाता । द्यायापर सोये हुए राजाको भी लोगोंके अनुरोधसे विवग होकर उटना पड़ता है ॥१४३॥ स्नाह्यालभ पिव प्राध्य सुहुच्यक्षीन् यजन्यपि।

व्रवीहि श्रमु चापिति विवशः कार्यते परेः ॥१४८॥ (महाराज | स्नान कीजियेः तेल लगावरेः पानी पीजियेः

भोजन क्षीजिये, आहुति दीजिये, अग्निहोत्रमें सल्या होइये, अपनी कृष्टिये और दूनराँकी मुनिये। ह्ल्यादि बार्ते कह-कह-कृत दूनरेलोग राजको वैना करनेके लिये वित्रम कर देते हैं॥ अभिगम्याभिगम्योवं याचन्ते सत्ततं नराः।

अभिगम्याभिगम्येवं याचन्ते सततं नराः । न चाप्युन्सहते दातुं वित्तरक्षी महाजनान् ॥१४५॥ याचक मनुष्य सदानिकट आ-आकर राजावे धनकी याचना

करते हैं। किंतु जो लोग दानके श्रेष्ठ पात्र हैं। उनके लिये मी वह कुछ देनेका साहस नहीं करता । अपने घनको सर्वया सुरक्षित रखना चाहता है ॥ १४५ ॥ दाने कोपक्षयोऽप्यस्य चैरं चास्याप्रयच्छतः । क्षणेनास्योपवर्तन्ते दोषा वैराग्यकारकाः ॥१४६॥

यदि सबको धनका दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाय और किसीको कुछ न दे तो सबके साथ बैर बढ जाय । उनके सामने क्षण अणमें ऐसे दोग उपसित होने हैं, जो उने राज-काजठे विरक्त कर देते हैं ॥ १४६ ॥ प्राक्षाञ्दारांस्तयैवाट्यानेकस्थानपि चाह्नते । भयमप्यभये राजो यैक्ष नित्यमुगास्यते ॥१४७॥

विद्यानों, श्राप्तीरों तथा धनियोंनो भी नर वह एक स्थानपर जुटा हुआ देख लेता है, तर उसके मनमं उनके मति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। नहाँ मयका कोई कारण नहीं है, वहाँ भी राजाको भय होता है। जो लोग सदा उसके पास उठते नैठते या सेवामे रहते हैं, उनते भी वह समक बना रहता है।। १४७॥

तथा चैते प्रदुष्यन्ति राजन् ये कीतिंता मया। तथैवास्य भयं तेभ्यो जायते पदय याददाम् ॥१४८॥

राजन् ! मैंने जिनका नम्म लिया है, वे विद्वान् और धूरवीर आदि अपने प्रति राजाकी आगका देखकर सन्धुन्न ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं और फिर उनवे राजा-को जैना मय प्राप्त होता है, उनको आप स्वय ही समझ लें॥ सर्वाः स्वे स्वे युद्धे राजा सर्वः स्वे स्वे युद्धे युद्धी। निम्नहानमुद्धान कुर्वस्तल्यो जनक राजभिः॥१४९॥

जनक । सब छोग अपने अपने घरमें राजा हैं और समी अपने अपने घरमें यहम्बामी हैं, समी किमीको दण्ह देते और किसीपर अनुम्रह करते हैं। अतः वे सब जोग रामाओं के समान ही हैं।। १४९ ।।

पुत्रादारास्तथेवात्मा कोशो मित्राणि संवयाः। परेः साधारणा छोते तैस्तैरेवास्य हेतुमिः॥१५०॥ स्रो, पुत्र, शरीर, कोप, मित्र तथा सम्ह-ये स्व बस्तुर्ये

स्ता, पुत्र, शरार काया मित्र तथा प्रश्न र पर स्तु ही हैं। राजाओं को भोति दूसरों के पार भी सावारणतथा रहते ही हैं। जिन कारणोंसे वह राजा कहलाता है। उन्हीं युक्तियोंने दूसरे लोग भी उसके समान ही कहें जा सकते हैं॥ १४०॥ हतो देशः पुरं दर्ग्य प्रधानः कुंखरो मृता।

हतो देशः पुरंदग्धं प्रधानः कुञ्जरो मृतः। लोकसाधारणेप्येषु मिथ्याधानन तप्यते॥१५१॥ व्हाय | देश नष्ट हो गयाः सारा नगर आगते नत

भया और वह प्रवान हाथी मर गया। यहारि ये मद वार्षे स्व लोगोंके लिये साधारण हैं—स्वगर समान करने ये कर प्राप्त होते हैं तथापि राजा अपने मिध्याजानरे कारण के ज अपनी ही हानि समझकर मतम होना रहता है।। १९१॥ अमको सानसैंकु लोरिक्छां हें प्रभायों हुन।

जनुष्मा सार्वपुर्वास्तयन्त्राभितवन्त्रभिः ॥१५०॥ हिरोरोरोगादिभी रोगस्तयन्त्राभितवन्त्रभिः ॥१५०॥ इच्छाः द्वेप और भयजनित माननिक दुःच राजारो वभी

नहीं छोड़ते हैं। सिरदर्व आदि झारीनिक रोग भी उन्ने न्य ओरने नियन्त्रणमें रखनर व्याट्टन किये रहते हैं॥ १००॥ इन्ह्रेंस्नेस्नेस्न्यपहनः सर्वतः परिझादनः। यहुप्रत्यर्थिकं राज्यमुपास्ते गणयभिज्ञाः ॥१५०॥ वह नाना प्रकारके इन्ह्रोंने आहत और हव केरंग मिह्नस हो रातें गिनता हुआ अनेक मशुआते मरे हुए राज्यका सेवन करता है ॥ १५३ ॥

तदरपसुखमत्यर्थे वहुदुःखमसारवत् । रुणान्तरवळतप्रख्यं फेतबुद्दुदसंनिभम् ॥१५४॥ को राज्यमभिपचेत प्राप्य चोपशमं छमेत् ।

जितमें मुख तो बहुत थोड़ा, किंतु दुःख बहुत अधिक है, जो सर्वथा सारहीन है, जो घास-कूसमें लगी आयके समान खणस्तायी और फेन तथा बुद्बुदके समान खणमञ्जूर है। ऐसे राज्यको कीन बहण करेगा है और बहुण कर लेनेपर कीन शान्ति पा सकता है है।। १५५६ ॥ ममेदमिति यच्चेई पुरं राष्ट्रं च मन्यसे ॥१५५॥

ममेदमिति यच्चेद् पुरं राष्ट्र च मन्यस ॥१५५ वर्छ कोशममात्यांध्य कस्यैतानि न वा नृष ।

नरेश्वर । आप जो इस नगरको, राष्ट्रको, सेनाको समा कोष और मन्त्रियोंको भी प्ये सब मेरे हैं? ऐसा कहते हुए अपना मानते हैं, वह आपका भ्रम ही है। मैं पूछती हूं, ये सब किसके हैं और किसके नहीं हैं ।। १९५३ ॥ मित्रामात्यपुरं राष्ट्रं दण्डा कोशो महीपतिः ॥१५६॥ सप्ताङ्गस्यास्य राज्यस्य विद्युष्ड्यस्थेव तिष्ठतः । अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः ॥१५७॥

मित्र, मन्त्री, नगर, राष्ट्र, दण्ड, कोव और राजा-ये राज्यके वात अङ्ग हैं। जैते मेरे हायमें त्रिदण्ड है, बैते आपके हायमें यह राज्य खित है। आपका वात अङ्गीवाटा राज्य और नेरा त्रिदण्ड-ये दोनों परस्रर उन्कृष्ट गुणॉले युक हैं। फिर इनमेंसेकीन कित गुणके कारण अधिक है ११५६-१५७॥ तेषु तेषु हि कालेषु तत्त्वदृष्ट विशिष्यते। येन यत् सिच्यते कार्य तत्त्वप्राधान्याय कल्पते॥ १५८॥

राज्यके जो सात अङ्ग हैं। उनमें सभी समय-समयपर अपनी विशिष्टता भिद्ध करते हैं। जिस अङ्गरे जो कार्य सिद्ध होता है। उसके क्रिये उसीकी प्रधानता मानी जाती है॥१५८॥ सप्ताइश्चेय संघातस्त्रयधान्ये नृपोत्तम। सम्मृय दशसर्गोऽयं भुङ्के राज्यं हि राजवस्॥१५९॥

रपश्चेत्र 1 उक्त सात अङ्गीका समुदाय और तीन अन्य शक्तियाँ (ममु-शक्तिः) उत्साहशक्ति और मन्त्रशक्ति)—ये सव मिलकर राज्यके दस वर्ग हैं। ये दसों वर्ग संगठित होकर राजाके समान ही राज्यका उपभोग करते हैं॥ १५९॥ यक्ष राजा महोत्साहः सन्नधर्मे रतो भवेत्। स तुष्येद् दशामागेन ततस्त्यन्यो दशावरैः॥१६०॥

जो राजा महान् उत्साही और धानेय-प्रमंम तत्तर होता है। वह एकर'के रूपमें प्रजानी आवका दसवाँ माग छेकर संबुध हो जाता है तथा उससे भिल साधारण भूगाछ दसवें भागसे कम छेकर भी मतीप कर छते हैं॥ १६०॥ नास्त्यसाधारणो राजानास्ति राज्यमराजकम्। सज्येऽसतिकुतो धर्मो धर्मेऽसति कुतः परम्॥१६१॥ सावारण प्रजान हो वो कोई राजा नहीं हो सकता। राजान हो वो राज्य नहीं टिक सकता। राज्य न हो तो धर्म कैसे रह सकता है और धर्म न हो तो परमात्माकी प्राप्ति कैसे हो सकती है !!! १६१!!

योऽप्यत्र परमो धर्मः पवित्रं राजराज्ययोः । पृथिवी दक्षिणा यस्य सोऽश्वमेधेन युज्यते ॥१६२॥

यहाँ राजा और राज्यके छिये जो परम धर्म और परम पवित्र वस्तु है, उसे सुनिये। जिसकी पृथ्वी दक्षिणारूपमें दे दी जाती है अर्थात् जो अग्नी राज्यभूमिका दान कर देता है, वह अश्वमेध यज्ञके पुण्यफलका मागी होता है।। १६२॥ साहमेतानि कर्माणि राजदुःखानि मैथिछ। समर्था शतको वक्तुमथवाणि सहस्रशः॥१६३॥

मिथिळानरेश ! जो राजाको दुःख देनेवाले हैं, ऐसे रैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहाँ बता सकती हूँ ॥ १६३ ॥ स्वदेहेनाभिषक्षों में कुताः परपरिम्रहे । म मामेवंविधां युक्तामीहरां चक्तमहंसि ॥१६४॥

मेरी तो अपने ही घरीरमें आसक्ति नहीं है। फिर दूमरेंके घरीरमें केते हो सकती है १ हस प्रकार योगयुक्त रहनेवाडी मुझ संन्यासिनीके प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये१६४ नमु नाम त्यया मोश्रा स्टास्ता पश्चिशिखाच्छतः।

नतु नाम त्वयामाक्षः क्षत्सनः पञ्चाशखाच्छुतः। स्रोपायः स्रोपनिषदः स्रोपासङ्गः सनिश्चयः॥१६५॥ । तस्य ते मुकसङ्गस्य पाशानाकम्य तिष्ठतः।

छत्रादिष्ठ विशेषेषु पुनः सङ्गः कथं सुप ॥१६६॥
नरेश्वर ! जव आपने महिषे पञ्चशिक्षान्वार्यये उपाय
(निदिध्यावन ), उपनिषद् ( उसके अवण-मनन ), उपाठञ्च
( यम-निषम आदि योगाङ्ग ) और निश्चय (,ब्रह्म
और जीवात्माकी एकताका अनुभव )-इन सबके सहित
सम्पूर्ण मोधशास्त्रका अवण किया है, अपार आसक्तियोंसे मुक्त
हो गये हैं और सम्पूर्ण वन्थनोंको काटकर खड़े हैं, तब आपकी
छन्नवेंद आदि विशेष-विशेष वस्तुओंने आसक्ति कैसे हो
रही है ? ॥ १६५-१६६ ॥

थ्रुतं ते न श्रुतं मन्ये मृषा वापि श्रुतं श्रुतम् । व्यथवा श्रुतसंकारां श्रुतमत्यच्छ्रुतं त्वया ॥१६७॥

में समहाती हूँ कि आपने पञ्चशिखाचायंसे शास्त्रका अवण करके भी अवण नहीं किया है अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है; या यह भी हो सकता है कि आपने वेद-शास्त्रकेसा प्रतीत होनेवाला कोई और ही शास्त्र उनसे सुना हो ॥ १६७॥

अधार्पीमासु संशासु लौकिकीषु प्रतिष्ठसे। अभिषद्गावरोधाभ्यां वद्यस्त्वं प्राकृतो यथा॥१६८॥

इतनेपर भी यदि आप (निदेहराज) (मिथिलापि) आदि इन ळीकिक नामीम ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो आप दूसरे साथारण मनुष्योंकी माँति आसंक्ति और अवरोधसे ही बँधे इप हैं ॥ १६८॥ सत्त्वेनानुप्रवेशो हि योऽयं त्विय कृतो मया। कि तवापकृतं तत्र यदि मुक्तोऽसि सर्वशः ॥१६९॥

यदि आप सर्वया मुक्त हैं तो भैने जो बुद्धिके द्वारा आपके मीतर प्रवेश किया है। इसमें आपका क्या अपराध किया है ! ॥ १६९ ॥

नियमो होषु वर्णेषु यतीनां शून्यवासिता। शून्यमावेशयन्त्या च मया किं कस्य वृधितम्॥१७०॥

इन समी वणोंमें यह नियम प्रसिद्ध है कि संन्यासियोंको एकान्त स्थानमें रहना चाहिये। मैंने भी आपके शून्य शरीरमें निवासकरके किसकी किस वस्तुको दूषित कर दिया है ! ॥१७०॥ न पाणिभ्यां न बाहुभ्यां पादोरुभ्यां न चालघ। न गात्रावयवैरन्ये: स्पृशामि त्यां नराधिय ॥१९९॥

निष्पाप नरेश ! न तो हार्योतेः न भुजाओतेः न पैरीतेः न जॉॅंबेरो और न गरीरके दूसरे ही अवयवीते मैं आपका स्पर्ध कर रही हूँ ॥ १७१॥

र्रेष्ट्र । १०९ ॥ कुळे महति जातेन हीमता दीर्घदर्शिना । नैतत्सद्सि चक्तव्यं सद्वासद्वा मिथः कृतम् ॥१७२॥

आप महान् कुलमें उत्तकः लज्जाशील तथा दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनोंने परस्पर भला या द्वरा जो कुछ भी किया है। उसे आपको इस भरी समामें नहीं कहना चाहिये॥

प्राप्ता गुरवश्चेमे तथा मान्या गुरूतमाः। स्वं चाथ गुरुप्येषामेवमन्योन्यगीरवम् ॥१७३॥

यहाँ ये सभी बणोंने गुर बाह्मण निद्यमान हैं । इन गुरुओंनी अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुप यहाँ बैठे हैं तथा आप भी राजा होनेके कारण इन सबके लिये गुरुस्वरूप हैं । इस प्रकार आप सबका गौरव एक दसरेपर अवलिम्बत हैं ॥ १७३ ॥

. तदेवमनुसंदश्य वाच्यावाच्यं परीक्षता । स्त्रीपुंसोः समवायोऽयं त्वया वाच्यो न संसदि ॥१७४॥

अतः इस प्रकार विचार करने यहाँ क्या कहना चाहिये छौर क्या नहीं, इसको जॉच-बूझ लेना आवश्यक है । इस मरी समामें आपको छी-पुक्षोंके संयोगकी चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिये ॥ १७४ ॥

यथा पुष्करपर्णस्थं जलं तत्पर्णमस्पृशत्। तिप्रत्यस्पृशती तद्वत् त्वयि वत्स्यामि मैथिल ॥ १७५॥

मिथिलानरेश | जैसे कमलके पर्चेपर पढ़ा हुआ जल उस पत्तेका स्पर्श नहीं करता है। उसी प्रकार में आपका स्पर्श

न करती हुई आपके भीतर निवास करूँगी ॥ १७५ ॥ यदि वाष्यस्पृदास्त्या मे स्पर्शे जानासि कञ्चन । इतनं कृतमर्वाजं ते कथं तेनेह भिक्षुणा ॥१७६॥

यद्यपि में सर्वा नहीं कर रही हूं तो भी यदि आप मेरे सर्वाका अनुभव करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि उन संन्यासी महात्मा पश्चशिखने आपको शानका उपदेश कैसे कर दिया ! नर्गेकि आग्ने उसे निर्योत कर दिया !॥ १७६॥ समाहरूथ्याच्च्युतश्च त्वं मोशं चानाप्य दुविदम्। उभयोरन्तराले वै वर्तसे मोझवार्तिकः ॥ १७७॥

परस्त्रीके सर्गका अनुभव करनेके कारण आप गार्ट्स्य-धर्मसे तो गिर गये और दुवांध एव दुवंभ मोध मी नर्रा पा सके। अतः केवल मोधकी वात करते हुए आप गार्ट्स्य और मोख दोनोंके वीचमें लटक रहे हैं ॥ १७० ॥ न हि मुक्तस्य मुक्तेन ध्रस्येकत्वपृथक्त्वयोः । भावाभावसमायोगे जायते वर्णसंकरः ॥ १९८॥

जीवन्मुक्त शानीका जीवन्मुक्त शानीके साथ, एउत्तक्ष्म पृथक्त्वके साथ तथा भाव (आतमा ) का अभाव (पृश्ति ) के साथ स्योग होनेगर वर्णवकरताकी उत्पत्ति नहीं होस्तनी॥ वर्णाश्चमाः पृथक्त्वेन द्वप्रार्थस्यापृथक्त्वितः। नान्यदन्यदिति शात्वा नान्यदन्यत्र वर्तते॥१९९॥

में मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम प्रयम् दे भौषा है, जो अभेदकानसे सम्यन्त है और यह जानकर सारा वर्ताव करता है कि आत्मारे भिन्न दूसरी फिसी वस्तुमी सत्ता नहीं है स्था अन्य बस्तु अपनेसे मिल्न दूसरी वस्तुमी विद्यमान नहीं है, उसका किसी अन्यके साथ स्थोग होनासम्मव नहीं है। अतः वर्णसंकरता नहीं हो सकती ॥ १७९॥ प्राणी सुरुष्टं सथा कुण्डे प्रया प्रयस्ति महिका।

पाणी कुण्डं तथा कुण्डे पयः पयसि मस्तिका। आश्चिताश्चययोगेन पृथक्त्वेनाश्चिताः पुनः॥१८०॥ हायमें कुडी है, कुंडीमें दूप हे और दूपमे मन्ली पदी

हुई है। ये तीजों परस्यर पृथक् होते हुए भी आधागधेय-भाव सम्बन्धने एक दूधरेके आश्रित हो एक षाथ हो गये हैं॥१८०॥ न तु कुण्डे पयोभावः पयध्यापि न मिलका। स्वयमेवाप्नुवन्त्येते भावा ननु पराश्रयम्॥१८१॥

फिर भी कुडीमें दुश्यत्व नहीं आया है और हूप भी मक्की नहीं वन गया है। ये धारे आपेप पदार्थ स्वय ही अपनेष्ठ भिन्न आधारको प्रात होते हैं॥ १८१॥ पृथक्तवादाश्रमाणां च वर्णान्यत्वे तरीव च।

पुरक्तवादाश्रमाणां च वणान्यत्व त्यत्र पार् परस्परपुर्धक्तवाच कथं ते वर्णसंकरः ॥१८२॥ सारे आश्रम पुषक्पृषक् हैं तथा चारों वर्ण भी भिन

हैं। जब इनमें परस्यर पार्थक्य यना हुआ है। तब एथरह्यरी जाननेबाले आपके वर्णका संकर कैसे होसकता है।॥ १८२॥ नास्सि वर्णोत्तमा जात्या न वैस्या नावरा तथा। तव राजन् सवर्णोस्मि शुद्धयोनिरविष्टुता ॥१८२॥

राजन् । में जातिने माराणी नरीं हूँ और नवस्या अपना सूदा ही हूँ। में तो आरके नमान वर्णवाली क्षत्रिया ही हूँ। मेरा जन्म शुद्ध वंशमें हुआ है और भेने अगण्ड महत्त्वरहा पालन किया है ॥ १८३ ॥

प्रधानी नाम राजपिंद्येकं ते श्रोत्रमागतः। कुलेतस्य समुत्पन्नां सुलभां नाम विवि माम् ॥१८४॥

आपने प्रधान नामक राजर्षिका नाम अवश्य सुना होगा। मैं उन्होंके कुलमें उत्पन्न हुई हूँ । आपको मालूम होना चाहिये कि मेरा नाम सुलमा है ॥ १८४ ॥ द्रोणध्य शतश्रद्धध्य चक्रद्वारश्च पर्वतः। मम सनेपु पूर्वेषां चिता मघवता सह ॥१८५॥

मेरे पूर्व नौके यज्ञीमें देवराज इन्द्रके सहयोगसे द्रोणः शतश्वक्ष और चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञवेदीमें ईंटीकी बगह

चने गये थे ॥ १८५ ॥

साहं तस्मिन् कुछे जाता भर्तर्यसति मदविघे । विनीता मोक्षधमें पु वराम्येका मुनिवतम् ॥१८६॥

मेरा जन्म उसी महान् कुलमें हुआ है । मैंने अपने योग्य पतिके न मिळनेपर मोह्यधर्मकी शिक्षा छी तथा मुनिवत घारण करके मैं अकेली विचरती रहती हूं ॥ १८६ ॥ नासिः सत्रप्रतिच्छन्ना न परस्वापहारिणी । न धर्मसंकरकरी खधर्मेऽसि धृतवता ॥१८७॥

मैंने संत्यासिनीका छत्रवेष नहीं घारण किया है। मैं पराये धनका अपहरण नहीं करती हूं और न धर्मसंकरता ही **फैलाती हैं। मैं इदतापूर्वक ब्रह्मचर्यमतका पालन करती हुई अपने** धर्ममें स्थित रहती हैं ॥ १८७ ॥

नास्थिरा खप्रतिवायां नासमीक्ष्य प्रवादिनी। शासमीस्थागता चेद्व त्वत्सकार्श जनाधिप ॥१८८॥

जनेश्वर ! मै अपनी प्रतिकारी कमी विचलित नहीं होती हुँ । विना छोचे-छमझे कोई वात नहीं बोळती हूँ और आपके पार मी यहाँ खूब सोच-विचारकर ही आयी हूँ ॥ १८८॥ भोक्षे ते आवितां वृद्धि श्रुत्वाहं क्रश्रुष्टेपिणी। तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिह्नासार्थमहागता ॥१८९॥

पक्षपातपूर्वक यह बात नहीं कह रही हूं, आपके हितको दृष्टिमें रखकर बोलवी हूं। क्योंकि जो वाणीका न्यायाम नहीं करता और जो शान्त परवसमें निमन्न रहता है। वही मुक्त है ॥ यथा शून्ये पुरागारे भिक्षरेकां निशां वसेत ।

तथाहं त्यच्छरीरेऽस्मिन्निमां चत्सामि शर्वरीम्।१९१। जैसे नगरके किसी सुने घरमे सन्यासी एक रात निवास कर लेता है। इसी तरह आपके इस शरीरमें मैं आजकी रात

रैंने सुना या कि आएकी बुद्धि मोक्षधर्ममें लगी हुई है।

अतः आपकी मङ्गलाकाङ्किणी होकर आपके इस मोक्षजानका

मुक्तो व्यायच्छते यश्चशान्तौ यश्च न शास्यति ॥ १९०॥

में स्वपक्ष और परपक्षमेंते अपने पक्षमें स्थित हो

मर्म साननेके लिये मैं यहाँ आयी हूँ ॥ १८९ ॥

न वर्गस्या व्यीम्येतत् स्वपक्षपरपक्षयोः।

रहुँगी ॥ १९१ ॥ साहं मानप्रदानेन चागातिथ्येन चाचिंता।

सप्ता सदारणं प्रीता श्वो गमिष्यामि मैथिल ॥१९२॥ आपने मुझे यहा सम्मान दिया । अपनी वाणीरूप आतिष्यके द्वारा मेरा मलीमाँतिसत्कार किया। मिथिलानरेश ! अब मैं प्रवन्नवापूर्वक आपके धरीररूपी सुन्दर गृहमें सोकर

कल स्वेरे यहाँसे चली जाऊँगी ॥ १९२ ॥

भीष्म उवाच

इत्येतानि स वाक्यानि हेतुमन्त्यर्थवन्ति च। श्रत्वा नाधिजगौ राजा किञ्चिद्दन्यदतः परम् ॥१९३॥ भीष्मजी कहते हैं-राजन् ! सुलभाके वे युक्तियक और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई बात नहीं बोले ॥ १९३ ॥

इति श्रीमहामारते क्यान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि सुक्रभाजनकसंबादे विदात्यधिकत्रियाततमोऽध्यायः ॥ ३२० ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वेके अन्तर्गत मोक्षप्रमंपर्वमें सुरुमा और जनकका सवादविषयक तीन सी वीसनों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२० ॥

## एकविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

्यासजीका अपने पुत्र शुक्रदेवको वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना

युषिष्टिर उवाच

कथं निर्वेदमापन्नः शुको वैयासकिः पुरा । प्तिद्च्छाम्यहं ओतुं परं कौतृहळं हि मे ॥ १ ॥

युधिष्ठिरने पृछा-पिवामइ । पूर्वकाळमें ज्यासपुत्र शुकदेवको किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ या ! मैं यह सुनना चाहता हूँ । इस विषयमें मुझे वहा कीतृहरू हो रहा है ॥ १ ॥

अन्यक्तव्यकतत्त्वानां निश्चयं वुद्धिनिश्चयम्। वक्तमहींस कौरज्य देवस्याजस्य या कृतिः॥ २ ॥

कुष्तन्दन । इसके विवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त ₩0 ₩0 ३---¥. •

तत्वोंका बुद्धिद्वारा निश्चित किया हुआ स्वरूप चतलाइये तथा अजन्मा भगवान् नारायणका जो चरित्र है। उसे भी सुनानेकी कृपा करें ॥ २॥

भीष्म उवाच

सुवृत्तेन चरन्तमकुतोभयम् ।

बध्याप्य क्रत्स्नं खाध्यायमन्वशाद् वै पिता सुतम् ॥३॥ भीष्मजीकहते हैं--राजन् । पुत्र शुकदेवको साधारण छोगोंकी सॉति आचरण करते और सर्वथा निर्भय विचरते देख पिता श्रीन्यासनीने उन्हें सम्पूर्ण नेदोंका अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया !! ३ !!

#### च्याम तवाच

धर्मे पुत्र निपेयस्य सुतीक्ष्णौ च हिमातपौ। क्षतिपासे च वाग्रंच जय नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४ ॥

व्यासजीने कहा-शेटा | तम सदा धर्मका सेवन करते रही और जितेन्द्रिय होकर कडीचे कडी सर्दी। गर्मी। हए प्राणवायपर विजय भख-प्यासको सहम करते प्राप्त करी ॥४॥

सत्यमार्जवमकोधमनस्यां दमं अहिंसां चानशंस्यं च विधिवत परिपालय ॥ ५ ॥

सत्यः सरलताः अक्रोधः दोषदर्शनका अमानः इन्द्रिय-संयम, तप, अहिंसा और दया आदि धर्मोंका विधिप्रवंक पालन करो ॥ ५ ॥

सत्ये तिष्र रतो धर्मे हित्वा सर्वमनार्जवम । देवतातिथिद्रोपेण मात्रां प्राणस्य संखिष्ठ ॥ ६ ॥

सत्यपर डटे रही तथा सद प्रकारकी वकता छोड़कर धर्ममें अनुराग करो। देवताओं और अतिथियोंका सत्कार करके जो अन्न बचे। उसीका प्राणरक्षाके छिये

आस्वादन करो ॥ ६ ॥ फेनमात्रोपमे देहे जीवे शक्कनिवत स्थिते। अतित्ये प्रियसंवासे कथं स्विपिष पुत्रक ॥ ७ ॥

बेटा ! यह शरीर जलके फेनकी तरह क्षणभन्नर है। इसमें जीव पक्षीकी तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनींका सहवास भी सदा रहनेवाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोये पडे हो १॥ ७॥

जाध्रत्यु नित्ययुक्तेषु शहुषु। अप्रमत्तेष भन्तरं लिप्समानेपु वालस्त्वं नाववुष्यसे॥ ८॥

तुम्हारे शत्र सर्वदा सावधान, जगे हुए, सर्वया उद्यत और तम्हारे छिद्रोंको देखनेमें छगे हुए हैं। परंतु तुम अमी

वालक हो। इसलिये समझ नहीं रहे हो ॥ ८॥ शहःसु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथाऽऽगुषि। जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि ॥ ९ ॥

तुम्हारी आयुक्ते दिन गिने जा रहे हैं। आयु क्षीण होती जा रही है और जीवन मानो कहीं लिखा जा रहा है ( समाप्त हो रहा है ) । फिर दुम उठकर भागते क्यों नहीं कर्तव्यपालनमें लग स्थी नहीं हो १ ( शीघ्रतापूर्वक जाते हो १) ॥ ९॥

मांसशोणितवर्धनम् । **पेहलीकिकमी**हन्ते पारलीकिककार्येषु प्रसुप्ता भृशनास्तिकाः॥ १०॥

अत्यन्त नास्तिक मनुष्य केवल इस लोकके स्वार्थको चाहते हुए शरीरमें मांस और रक्तको वढ़ानेवाली चेष्टा ही करते रहते हैं। पारलौकिक कार्योंकी ओरसे तो ने सदा सोये ही रहते हैं॥ १०॥ धर्माय येऽम्यस्यन्ति बुद्धिमोद्दान्यिता नराः।

व्यपया गच्छतां तेपामनुयाताऽपि पीटवते ॥ ११ ॥

जो बुद्धिके व्यामोहमे हुने हुए मनुष्य धर्मसे होप करते हैं, वे सदा क्रमार्गरे ही चलते हैं। उनकी तो बात ही क्या है। उनके अनुयायियोंको भी कष्ट भोगना पहता है ॥११॥ ये त तुष्टाः श्रुतिपर्य महात्मानो महावलाः।

धर्म्य पन्धानमारूढास्तानुपास्त च प्रच्छ च ॥ १२॥

इसलिये जो महान् धर्मबलसे सम्पन्न महात्मा परुप **ए**द्रष्ट और अतिपरायण होकर <del>एवंदा धर्म</del>पथपर ही आरूट रहते हैं। तम उन्हींकी खेवामें रहो और उन्हींसे अपना कर्तव्य पूछो ॥ १२ ॥

उपधार्य मतं तेषां बुधानां धर्मदर्शिनाम्। नियच्छ परया बुद्धधा चित्तमुत्पथगामि वै ॥ १३ ॥

उन धर्मदर्शी विद्वानोंका मत जानकर तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धिके द्वारा अपने कुपथगामी मनको काबूमें करो॥ आद्यकालिकया दुद्धा दूरे श्व इति निर्भयाः।

सर्वभक्ष्या त पश्यन्ति कर्मभूमिमचेतसः॥ १४॥ जिसकी केवल वर्तमान सखपर ही दृष्टि रहती है। उस बुद्धिके द्वारा भावी परिणामको बहुत दूर जानकर जो

निर्भय रहते और सब प्रकारके अमध्य पदार्योको खाते रहते हैं। वे बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्मभूमिके महत्त्वको नहीं देख पाते हैं ॥ १४ ॥

धर्मे निःश्रेणिमास्थाय किंचित् किंचित् समारुह । वेष्ट्रयञ्चातुव्यसे ॥ १५॥ कोषकारवदात्मानं

तुम वर्मरूपी सीढ़ीको पाकर घीरे-बीरे उसपर चढते जाओ । अभी तो तुम रेशमके कीढ़ेकी तरह अपने-आपको वासनाओंके जालसे ही रूपेटते जा रहे हो। दुम्हें चेत नहीं हो रहा है ॥ १५ ॥

नास्तिकं भिन्नमर्योदं कुलपातमिव स्थितम्। वामतः कुरु विस्नन्धो नरं वेणुमिवोद्धतम् ॥ १६॥

जो नास्तिक हो। घर्मकी मर्यादा मङ्ग कर रहा हो और किनारेको तोड्-फोडकर गिरा देनेवाले नदीके महान् जन प्रवाहकी माँति स्थित हो। ऐसे मनुष्यको उखादे हुए वाँसकी तरह विना किसी हिचकके त्याग दो ॥ १६ ॥

कामं क्रोघं च मृत्युं च पञ्चेन्द्रियज्ञलां नदीम् । नावं धृतिमयीं कृत्या जन्मदुर्गाणि संतर॥१७॥

काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी जन मरा हुआ है। ऐसी विषयासकिरूपी नदीको द्वम शालिकी पृतिरूप नौकाका आभय हे पार कर हो और इस प्रकार जन्म-मृत्युरूपी दुर्गम संकटसे पार हो जाओ ॥ १७॥

मृत्युनाभ्याहते लोके जरया परिपीडिते। धर्मपोतेन संतर ॥ १८॥ अमोघासु पतन्तीपु सारा संसार मृत्युके यपेड़े साता हुआ वृद्धावसाधे

पीदित हो रहा है। वे यतें प्राणियोंकी आयुक्त अन्हरन

करके अपनेको एकळ बनाती हुई बीत रही हैं। तुम वर्षक्यी नौकापर चढकर मबसागरसे पार हो जाओ ॥ १८॥ तिष्ठन्तं च शयानं च मृत्युरन्वेषते यदा। निर्वृत्ति ळभते कसाादकसान्मृत्युनाशितः॥ १९॥

मनुष्य खड़ा हो या सो रहा हो। मृत्यु निरन्तर उसे खोजती फिरती है । जब इस प्रकार तुम अकस्मात् मृत्युके प्रास बन जानेबाछे हो। तब इस तरह निश्चिन्त एवं श्रान्त केसे बैठे हो है ॥ १९॥

संचिन्वानकमेवैनं कामानामवित्रप्तकम् । वृक्तीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ २०॥

मनुष्य मोगाधामप्रियोंके ध्वयमें लगा ही रहता है और उनचे वृत्त भी नहीं होने पाता है कि भेड़के बच्चेको उठा ले जानेवाली बाधिनकी मॉित मौत उछे अपनी दाढ़में दवाकर चल देती है ॥ २० ॥

भमराः संचितिरालो धर्मबुद्धिमयो महान् । अन्धकारे प्रवेष्टब्यं दीपो यसेन धार्यताम् ॥ २१ ॥

यदि द्वार्वे इस स्वसररूपी अन्यकारमें प्रवेश करना है तो हाथमें उस वर्म-झुद्धिमय महान् दीपकको यवपूर्वक घारण कर छो। जिसको शिखा क्रमशः प्रज्वित हो रही हो ॥ २१ ॥

सम्पतन् देहजाळानि कदाचिदिह मानुषे। ब्राह्मण्यं उभते जन्तुस्तत् पुत्र परिपाळय॥२२॥

वेटा! जीव अनेक प्रकारके धारीरोंने जनमता-मरता हुआ कभी इस मानव-शोनिमें आकर ब्राह्मणका धारीर पाता है। अतः तुम ब्राह्मणीचित कर्तव्यका पाठन करो॥ ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं न कामार्थाय जायते। इह क्रेशाय तपसे प्रेस्य त्वज्रपमं स्रक्षम्॥ २३॥

ब्राह्मणका यह शरीर भोग भोगनेके किये नहीं देवा होता है। यह तो यहाँ क्लेश उठाकर तपस्या करने और मृखुके पक्षाद् अनुपम मुख मोगनेके किये रचा गया है॥ २३॥

> ब्राह्मण्यं बहुभिरवाप्यते तपोभि-स्तञ्ज्ञान र तिपरेण हेलितव्यम्। खाष्याये तपस्य दमे च नित्ययुक्तः

क्षेमार्थी कुराळपरः सदा यतस्य ॥ २४॥ वहुत समयतक वही मारी तपस्या करनेते ब्राह्मणका सरीर मिळता है। उसे पाकर विषयानुरागमें फँसकर बरबाद गहीं करना चाहिये। अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कुश्वस्यर कर्ममें संख्यन हो सदा स्वाध्याय, तपस्या और इन्द्रियस्यममें पूर्णतः तस्यर रहनेका प्रयक्ष करो ॥ २४॥

अन्यक्तप्रकृतिरयं कलाशरीरः स्क्ष्मात्माक्षणत्रुदिशोनिमेपरोमा। श्चरवास्यः समबळ्छुक्कुळ्षानेत्रो मासाङ्गोद्दवति वयोहयो नराणाम् ॥ २५ ॥ तं हृष्ट्या प्रस्तुतमजस्मुग्रवेगं गञ्छन्तं सतत्तिम्हान्यपेक्षमाणम् । सक्कुस्ते यदि न परप्रणेत्नेयं धर्मे ते भवत मनः परं निशाम्य ॥ २६ ॥

मनुष्योंका आग्रुष्प अस्व वह वेगसे दौहा जा रहा है। इसका स्वमाव अव्यक्त है। कला-काश आदि इसके शर्री हैं। इसका स्वमाव अव्यक्त है। कला-काश आदि इसके शर्री हैं। इसका स्वरूप अत्यन्त स्रुम है। सण,शृद्धि (चुटकी) और निमेष आदि इसके रोम हैं। श्रुग्तुएँ ग्रुख हैं। समान बळवाले श्रुप्तक और कृष्णपक्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्न अक्त हैं। वह मयंकर वेगशाली अश्व यहाँकी किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखकर निरन्तर अविराम गतिसे वेगपूर्वक भागा जा रहा है। उसे देखकर यदि तुम्हारी शानदृष्टि दूसरेके द्वारा चळाने-पर चळनेवाली नहीं हैं। तो तुमहारा मन धर्ममें ही लगना चाहिये। तुम दूसरे धर्मात्माओंपर भी दृष्टि डालो ॥२५-२६॥

ये चात्र प्रचित्तिधर्मकामनृत्ताः क्रोशन्तः सततमनिष्टसम्प्रयोगाः। स्क्रिश्यन्तः परिगतवेदनाशरीरा

वह्नीभिः सुभुश्तमधर्मकारणाभिः॥ २७॥ को लोग यहाँ धर्मसे विचलित हो स्वेच्छाचारमें लगे हुर हैं, दूवरोंको द्वरा-मल कहते हुए सदा अनिष्टकारी अग्रम कर्मोमें ही लगे हुए हैं। वे मरनेके बाद यातनादेह पाकर अपने अनेक पापकर्मोंके कारण अत्यन्त क्लेश मोगते हैं॥ २७॥

> राजा सदा धर्मपरः ग्रुभाग्रुभस्य गोप्ता समीद्य सुक्रतिनां दथाति लोकान्। बहुविधमपि चरति प्रविदाति

सुखमजुपगतं निरवद्यम् ॥ २८ ॥ जो राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजाका ययायोग्य विचारपूर्वक पालन करता है। वह पुण्यात्माओं के लोकोंको प्राप्त होता है। यदि वह स्वय भी नाना प्रकारके ग्रुम कर्मोंका आचरण करता है तो उसके फलस्वरूप उठे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है॥

श्वानो भीषणकाया अयोमुखानि नयांसि वलगुञ्जङ्करपक्षिणां च संघाः । नरकदने रुधिरपा गुरुवचन-

उदमुपरतं विदासित ॥ २९ ॥
परंतु जो शुरूजनींकी आशाका उल्लिक्षन करते हैं,
उनके सरणके पश्चात् नरकमें स्थित भयानक
धरीरबाले कुरो, लौहमुख पक्षी, कौए-गीय आदि पिक्षयोंक
सप्रदाय तथा रक्त पीनेवाले कीट उनके यातना-शरीरपर
आक्रमण करके उसे नीचते और काटते हैं॥ २९ ॥

मर्यादा नियताः खयम्भुवा य इहेमाः प्रभिनन्ति दशगणा मनोऽन्यरवात । निवसति भशमसर्खं पितविषय-

विपिनमवगाह्य स पापः ॥ ३० ॥ जो मनुष्य मनचाही करनेके कारण स्वायम्भुवमनुकी बाँची हुई धर्मकी दसे प्रकारकी मर्यादाओंको तोडता है। वह पापात्मा पितृलोकके असिपत्रवनमें जाकर वहाँ अत्यन्त दुःख भोगता रहता है ॥ ३०॥

यो लुब्धः सुभूशं प्रियानतश्च मनुष्यः सततनिकृतिवञ्चनाभिरतिः स्यात । उपनिधिभिरस्खकत्स परमनिरयगो

भृशमसुखमनुभवति दुष्कृतकर्मा ॥ ३१ ॥ जो पुरुष अत्यन्त होमी। असत्यरे प्रेम करनेवाहा और सर्वदा कपटभरी वातें बनानेवाळा और ठगाईमें रत है तथा जो तरह-तरहके साधनींसे दूसरीको दुःख देता है। वह पापारमा घोर नरकमे पड़कर अत्यन्त दुःख भोगता है ॥ ३१ ॥

उच्चां वैतरणीं महानदी-मवगाढोऽसिपत्रवनभिन्नगात्रः। निपतिनो परश्चनशयो वसति च महानिर्ये भशार्तः॥ ३२॥

उसे अत्यन्त उच्च महानदी चैतरणीमें गोता लगाना पदता है । अतिपत्रवनमें उत्तका अङ्ग-अङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाता है और परशुवनमे उत्ते श्रयन करना पड़ता है। इस प्रकार महानरकमें पड़कर वह अत्यन्त आतुर हो उठता है और विवश होकर उसीमें निवास करता है ॥ ३२ ॥

महापदानि कत्थसे न चाप्यवेक्षसे परम। चिरस्य मृत्युकारिकामनागतां न बुध्यसे ॥ ३३ ॥ तुम ब्रह्मलोक आदि यहे-वहे स्थानोंकी वार्ते तो बनाते

हो। परंतु परमपदपर तुम्हारी दृष्टि नहीं है । भविष्यमें जो मृत्युकी परिचारिका बुद्धावस्था आनेवाली है। उसका तुम्हें पता ही नहीं है ॥ ३३॥

प्रयायतां किमास्यते समृत्यितं महद भयम् । व्यतिप्रमाथि दारुणं सुखस्य संविधीयताम् ॥ ३४ ॥ बत्स ! जुपचाप क्यों बैठे हो ! जल्दीने आगे बढ़ो ।

तुम्हारे ऊपर हृदयको अत्यन्त मध डालनेवालाः मयकर एवं महान् भय उठ खड़ा हुआ है। अतः परमानन्दकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो ॥ ३४ ॥

पुरा मृतः प्रणीयते यमस्य राजशासनात्।

१. मनुजीने धर्मके दस भेंद ये बताये हैं-भृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शीचमिन्द्रियनिग्रहः। धीविंधा सत्यमकीधी दशकं धर्मेन्श्रणम् ॥ म्पृति, क्षमा, मनोनिप्रष्, पवित्रता, शन्द्रियसंयम, नुद्धि, विया, सत्य और अक्रोध--- ये धर्मके दस छन्नण हैं।

त्वमन्तकाय दारुणैः प्रयत्नमार्जवे कुरु॥३५॥ तुम्हे मरनेवर यमराजकी आजाते भयानक यमद्तींदारा उनके सामने उपस्थित किया जाय, इसके पहले ही मरहता रूप धर्मके सम्पादनके लिये प्रयत्न करो ॥ ३५ ॥ सम्हवान्धवं प्रभहेरत्यदःपवितः।

तबेह जीवितं यमो न चास्ति तस्य वारकः ॥ ३६॥

यमराज सबके स्वामी हैं । वे किसीका द:पन्दर्द नहीं रमक्षते हैं। वे मूल और वन्धु-वान्ववीसहित तुन्हारे प्राण हर ळेंगे । उन्हें रोकनेवाला कोई नहीं है । वह समय आनेह पहले ही तुम अपनी रक्षाके लिये प्रवन्व कर लो ॥ ३६ ॥ पुराभिवाति मारुतो यमस्य यः पुरःसरः। पुरैक एव नीयसे क्रक्ष्व साम्पराधिकम् ॥ ३७॥

जिस समय यमराजके आगे-आगे चलनेवाला प्रचन्द कालरूपी पवन चल पहेगा, उस समय वह अकेले तुम्हींकी वहाँ ले जायगाः अतः तम पहलेते ही परलोक्तमें तुस देने बाले धर्मका आचरण करो ॥ ३७ ॥

पुरा स हि क एव ते प्रवाति मास्तोऽन्तकः। परा च विश्वमन्ति वे दिशो महाभयागमे ॥ ३८॥ पूर्वजन्ममें तुम्हारे सामने जो प्राणनागक पवन चल रहा

था। आज वह कहाँ है ? अब भी जब मृत्युरूप महान् मय उपियत होगा। तव तम्हें सम्पूर्ण दिशाएँ घूमती दिखायी देंगी; अतः पहलेखे ही सावधान हो जाओ ॥ ३८ ॥ श्रुतिश्च संनिक्ध्यते पुरा तवेह पुत्रक। समाक्रलस्य गच्छतः समाधिमुत्तमं कुरु ॥ ३९ ॥

बेटा | जब तुम इस शरीरको छोडकर चलने लगोगे। उस समय ब्याकुलताके कारण तुम्हारी शवणशक्ति भी नर हो जायगी । इसल्ये द्वम सुदृद् समाघि प्राप्त कर लो ॥३९॥ पुरा कृते प्रमादकर्मविप्लुते। सारन् पुरा न तप्यसे निधत्स केवलं निधिम् ॥ ४०॥ तुम पहले असावधानतावद्य जो अनुचितरुपते द्यभाद्यभ

कमें कर चुके हो। उसे सारण करके उनके पत्रभोगधे धनन होनेके पहले ही अपने लिये केवल शानका भण्डार भर ले ॥ पुरा जरा कलेवरं विजर्जरीकरोति ते। चलाङ्गरूपहारिणी निधत्स केवलं निधिम् ॥ ४६॥

देखोः वलः अङ्ग और रूपका विनाद्य करनेवानी तृत बखा एक दिन तुम्हारे शरीरको जर्जर कर दालेगी। उन्हें पहले ही तुम अपने लिये जानका भण्डार भर हो ॥ ४१ ॥ पुरा शरीरमन्तको भिनत्ति रोगसारिथः। प्रसद्य जीवितस्ये तपो महत् समाचर ॥ ४२ ॥

रीग जिसका सार्यथ है। वह काल हटात् तुम्हारे दारीगरी विद्रीणें कर डालेगाः इसिलये इस जीवनका नाग रोते 🐺 ही तुम महान् तरका अनुष्टान कर हो ॥ ४२ ॥ वृका भयंकप मनुष्यदेहनोचराः।

मभिद्रवन्ति सर्वतो यतस पुण्यशीलने ॥ ४३॥

इत मानव-शरीरमें रहनेवाले काम-क्रोध आदि भयंकर व्याव द्वमपर चारों ओरसे आक्रमण कर रहे हैं, इसल्पि पहलेसे ही द्वम पुण्यसंचयके लिये प्रयक्त करो !! ४३ !! परान्धकारमेककोऽञ्चपश्चसिं त्वरख वै।

पुरा हिरण्मयान् तगान् तिरीक्षसेऽद्रिमूर्धनि ॥ ४४ ॥ मरनेके समय तुम्हें पहले घोर अन्वकार दिखलायी देगा ।

फिर पर्वतके शिखरपर सुनहरे कुछ दृष्टिगोचर होंगे। वह समय आनेसे पहले ही अपने कत्याणके लिये तुम शीव प्रयत्न करो ॥ ४४ ॥

पुरा कुसङ्गतानि ते सुहन्मुखाश्च शत्रवः। विचालयन्ति दर्शनाद् घटस पुत्र यत्परम् ॥ ४५ ॥

इत संवारमें दुष्ट पुरुषीके सङ्गतया जपरते मित्रभाव एवं मीतरते शतुता रखनेवाळे लोग दर्शनमात्रते तुम्हें कर्तव्य-पयते विचलित कर देंगे, इशकिये तुम पहळेले ही परम उत्तम पुण्यतंचयके लिये प्रयत्न करो ॥ ४५ ॥ धनस्य यस्य राजतो भयं न चास्ति चोरतः। स्ततं च यस मुखति समजीयस्त तद् धनम्॥ ४६॥

जिस धनको न तो राजांछे मय है और न चोरसे ही तया को मर जानेपर मी जीवका साथ नहीं छोड़ता है। उस धर्मरूपी

धनका उपार्जन करो ॥ ४६ ॥

म तत्र संवियुज्यते स्वकर्मभिः परस्परम् । यदेव यस्य यौतकं तदेव तत्र सोऽश्रुते ॥ ४७ ॥

अपने कार्नेक अनुसार प्राप्त हुए उस धनको परलोकमे परस्पर बॉटना नहीं पदता है। वहाँ तो जो जिसकी निजी सम्पत्ति है। उसे ही वह मोगता है॥ ४७॥ परत्र येन जीव्यते तदेव पुत्र हीयताम्। धर्म यदक्षरे ध्रुवं समर्जयस्व तत् स्वयम्॥ ४८॥

मेटा ! जिससे परलोकमें भी जीवन-निर्वाह हो सकता है तथा जो अविनाशी और अटल घन है। उसीका दान करो एव उसीका खर्य भी उपार्जन करते रहो ॥ ४८ ॥ म याबदेश पच्यते महाजनस्य यासकम् ।

भएक एव यावके पुरा प्रलीयसे त्यर ॥ ४९ ॥

वेटा । घरार आये हुए फिसी समादरणीय अतिथिके 
कियो जितनी देरमें यानक ( धृत और खॉड मिलाकर तैयार 
किया हुआ जीके आटेका पूआ ) पकाया जाता है। उसके 
पकतेने भी पहले तुम्हारी मृत्यु हो एकती हैं। अतः तुम ज्ञानरूपी धनके उपार्जनके लिये शीधता करो ॥ ४९ ॥ 
न मात्युष्ठ्रयान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः । 
अनुनजनित संकटे अजन्तमेकपातिनम् ॥ ५० ॥

जीव जब अजेका ही परलोकके वयपर प्रस्थान करवा है, उस सकटके समय माता, पुत्र, मार्ड-बन्धु तया अन्यान्य प्रशासित प्रियजन भी उसके साथ नहीं जाते हैं॥ ६०॥ यदेव कर्म केवलं पुरा इतं शुभाशुभम्। तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यमुत्र गच्छतः॥ ५१॥

पुत्र ! परलोकमें जाते समय अपना पहलेका किया हुआ जो ग्रुमाग्रुम कर्म होता है, केवल वही साथ रहता है ॥५१॥

हिरण्यरत्नसंचयाः ग्रुआशुप्तेन संचिताः। न तस्य देहसंक्षये भवन्ति कार्यसाधकाः॥५२॥ मनुष्यके द्वारा अच्छेन्नरे सभी तरहके कर्म करके जो

मनुष्यक द्वारा अच्छन्तर चमा तरक कम पर पा चा सुवर्ण और रहोंके देर इक्टे किये जाते हैं, वे भी उस मनुष्यके शरीरका नाश होनेपर उसके किसी काम नहीं आते हैं ( क्योंकि वे सब यहीं रह जाते हैं ) ॥ ५२॥

पप्त्रगामिकस्य ते कृताकृतस्य कर्मणः। न साक्षि आत्मना समो नृणामिहास्ति कथान ॥ ५३ ॥

परछोककी यात्रा करते समय सुन्हारे किये और न किये हुए कमैका साक्षी आत्माके समान मनुष्योंमे दूसरा कोई नहीं है ॥ ५३ ॥

मनुष्यदेहरान्यकं भवत्यमुत्र गच्छतः। प्रविस्य धुद्धिचक्षुषा प्रदर्यते हि सर्वशः॥ ५८॥

परलोकर्से जाते समय इस मनुष्य-शरीरका अभाव हो जाता है अर्थात् यह यहीं छूट जाता है। जीव स्ट्स शरीरते लेकान्तरमें प्रवेश करके अपने बुद्धिरूपी नेत्रसे वहाँ तब बुद्ध देखता है॥ ५४॥

इहान्निसूर्यवायवः शरीरमाश्रितास्त्रयः।

त प्य तस्य साक्षिणो भवन्ति धर्मदर्शिनः ॥ ५५॥ ॥ ६६ छोकमें अधिः वायु और सस्ं—ये तीन देवता जीवके धरीरका आक्षय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरणको देखनेवाछे हैं और वे ही परछोक्षमे उसके सामी होते हैं॥५५॥ अहर्निशेषु सर्वतः स्पृदात्सु सर्वचारिषु। प्रकाशगृद्धमुस्तिषु स्वर्थमीय

अकाराबृद्धशुस्तपु स्वधममंत्र पालय ॥ ५६ ॥ दिन सब पदायाँको प्रकाशित करता है और सिन उन्हें छिपा लेडी है । ये सबैत्र ब्यास हैं और सभी बस्तुओंका स्पर्श करते हैं, अतः तम इनकी बेलामें धर्वदा अपने धर्मका ही पालन करो ॥ ५६ ॥

अनेकपारिपन्थिके विरूपरौद्रमक्षिके। स्वमेग कर्म रह्मवां स्वकर्म तत्र गच्छति॥ ५७॥

परलोकके मार्गपर बहुतने छुटरे और बटमार रहते है तथा विकराल एवं मयकर डॉक एव मिक्तवाँ होती हैं। वहाँ केवल अपना किया हुआ कमें ही साम जाता है; अतः तुग्हें अपने सत्कर्मकी ही रहा करनी चाहिये॥ ५०॥ न तम संविभाज्यते सकर्मणा परस्परम्। तथा छतं सकर्मजं तदेव भुज्यते फलस्॥ ५८॥

वहीं अपने कार्यके अनुसार जो फल प्राप्त होता है। उसका किसीके साथ वैंदवारा नहीं होता । वहाँ तो अपने किये हुए कर्मोंका ही फल भोगना होता है ॥ ५८ ॥ यथाप्तरोगणाः फलं सुखं महर्पिभः सह । तथाऽऽप्तुवन्ति कर्मजं विमानकामगामिनः॥ ५९॥

जैते महर्पिगोंके साय छंड-की-छड अप्तराएँ होती हैं और भे सब पुण्यके फलस्वरूप सुख मोगते हैं। उसी प्रकार वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानीपर चढकर इच्छानुसार विचरते और पुण्याकमंत्रनित सुख भोगते हैं॥ ५९॥

यथेह यत् इतं शुभं विपापमभिः इतातमभिः । तदाष्तुवन्ति मानवास्तथा विशुद्धयोनयः ॥ ६० ॥

निष्पाप पुण्यासमा पुरुषोंद्वारा इस लोकमें जो शुम कर्म सम्पादित होता है। जन्मान्तरमें विश्वद्व योनिमें जन्म लेकर उसका वैसा ही फल पाते हैं ॥ ६०॥

प्रजापतेः सलोकतां वृहस्पतेः शतकतोः। वजन्ति ते परां गतिं गृहस्थधर्मसेतुभिः॥६१॥

ग्रहस्य-धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले लोग प्रजापतिः वृहस्पति अथवा इन्द्रके लोकमें उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं॥ सहस्रकोोऽप्यनेकहाः प्रवक्तुमुत्सहाम ते। अञ्जिसोहनं पुनः प्रभुतिनाय पायकः॥ ६२॥

वत्स ! में दुःहारे सामने हजारों तथा उससे भी अधिक बार यह बात जोर देकर कह सकता हूं कि सर्वशक्तिमान तथा सबको पवित्र करनेवाले धर्मने, जिसकी दुद्धिपर मोह नहीं छा गया है, उस धर्मारमा प्रवस्को सदा ही पुण्यक्लोकमें

पहुँचाया है ॥ ६२ ॥

गता त्रिरप्रवर्षता ध्रवोऽसि पञ्चविशकः। फुरुष्व धर्मसंचयं वयो हि तेऽतिवर्तते॥ ६३॥

वेटा ! तुम्हारी आयुक्ते चौतीस वर्ष बीत गये। अव निश्चय ही हम पचीस सालके हो गये। अतः धर्मका संचय करो। तुम्हारी सारी आयु यों ही बीती जा रही है॥ ६३॥ पुरा करोति सोऽन्तकः प्रमादगोसुकां चमूम् । यथागृहीतसुत्थितस्वरस्व

देखों। तुम्हारा जो प्रमाद है। उसमें निवास करनेवाल काल तुम्हारी हन्द्रियोंने समुदायको मुखरहित ( भोगशक्तिरे हीन ) कर रहा है। इनके असमर्थ हो जानेके पहले ही तुम खड़े हो जाओ और अपने शरीरसे धर्मका पालन करनेके लिये जल्दी करों ॥ ६४॥

यथा त्वमेव पृष्ठतस्त्वमद्यतो गमिष्यसि । तथा गति गमिष्यतः किमात्मना परेण वा ॥ ६५ ॥

जिल समय तुम शरीर छोड़कर परलोककी राह लोगे।
उस समय वृम्हीं पीछे रहोगे और तुम्हीं आगे चलोगे—
तुम्हारे विवा दूबरा कोई वहाँ आगे-पीछे चलनेवाला न होगा।
ऐसी दशामें किसी अपने या पराये व्यक्तिये तुम्हारा क्या
प्रयोजन है !॥ ६५॥
यदेकपातिमां सर्ता भवत्यमुत्र गच्छताम्।
भयेषु साम्परायिकं निधत्स्य केवळं निधिम्॥ ६६॥

मय उपस्थित होनेपर अकेले यात्रा करनेवाले सापुरुगेंक्रे लिये परलोकमें जो हितकर होता है, उस धर्म या शनकी निधिको शुद्धभावते धचित करो ॥ ६६ ॥

सक्छम्छवान्धवं प्रमुहरत्यसङ्गवान् । न सन्ति यस्य वारकाः कुरुप्व धर्मसंनिधिम् ॥ ६७॥

सर्वसमर्थ काल किसीके प्रति भी स्नेह नहीं करता । यह कुल और मूल अर्थात् आदि-अन्तमहित समसा यन्ध्र-नार्थ्यों को हर ले जाता है । उसको रोक्तन्याले कोई नहीं हैं। इस्टिये तुम धर्मका संचय करो ॥ ६७ ॥

इदं निदर्शनं मया तबेह पुत्र साम्प्रतम्। स्वदर्शनानुमानतः प्रवर्णितं कुरुप्य तत्॥६८॥

वेदा ! मैंने अपने शास्त्रज्ञान और अनुमानके द्वारा एव समय सुम्हें जिस शानका उपदेश किया है, तुम उसीके अनुसर आचरण करो ॥ ६८ ॥

दधाति यः खकर्मणा ददाति यस्य कस्यचित्। अदुद्धिमोहजैर्गुणैः स एक एच युज्यते॥ १९॥ जो पुरुष अपने सत्कर्मोद्वारा धर्मको घारण एता १ और जिंव किसीको भी निष्कासभावसे दान देता १, वर् अकेळा ही मोहरहित बुद्धिसे प्राप्त होनेवाले गुणींने सपुरु होता है॥ ६९॥

श्रुतं समस्तमस्त्रते प्रकुर्वतः ग्रुभाः क्रियाः । तदेवदर्थदर्शनं छतदमर्थसंहितम् ॥ ७० ॥ जो धमस्त शास्त्रोंका शान प्राप्त करता और तरतुगर

श्चम कमीके अनुष्ठानमें लगा रहता है, उसीके किये हर शानना उपदेश किया गया है। क्योंकि इतत पुरुपको को भी उपदेश दिया जाता है, वही सफल होता है ॥ ५० ॥ नियन्धनी रज्जुरेपा या प्रामे वसतो रतिः। छित्त्वेतां इसकृतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति द्रष्ट्रतः॥ ५१॥

मनुष्य जब गॉबर्मे रहकर बहीने प्राप्ति प्रेम स्परे खगता है। वह उसे वॉधनेवाली रस्ती ही है। पुण्यात्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकीमें चले जाते हैं। परंतु पापात्मा पुष्य इसे नहीं काट पाते हैं॥ ७१॥

> किं ते धनेन किं चन्छुभिस्ते किंते पुत्रैः पुत्रक यो मरिप्यसि। आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं

ियतामहास्ते क गताश्च सर्वे ॥ ७० ॥
वेटा । जन दुम्हें एक दिन मरना ही है। तर बना रहा और पुत्र आदिन्दे तुम्हें क्या हेना है। अतः तुम हृदयन्ते गुकार्में हिने हुए आत्मतत्त्वका अनुमधान करो । होने हैं सही। आज तुम्हारे सारे पूर्वज — नितामह कहाँ चने गये। ॥ उन्ना इवः कार्यमद्य कुर्चीत पूर्वा चे वापराहितम् । न हि प्रतीक्षते सृत्युः कृतं वास्य न वास्त्तम् ॥ ७३ ॥

हि प्रतास्त सृत्युः कृतिधास्य न वाक्ष्यम् ॥ जो काम कल करना हो। उसे आज ही कर तेना चीवे और जो दोपहर-बाद करना हो। उसे पहले ही पहरमें पूरा कर हालना चाहिये; क्योंकि मीत यह नहीं देखती कि इसका काम पूरा हुआ है या नहीं ॥ ७३ ॥

अनुगम्य विनाशान्ते निवर्तन्ते ह वान्यवाः । अन्ते प्रक्षिप्य पुरुषं श्वातयः सुदृदस्तया ॥ ७४ ॥

मृत्युके बाद माई-बन्धु, कुटुम्बी और खुद्धद् समझान-भूमितक पीछेपीछे जाते हैं और मृत पुचयके शरीरको चिताकी आगमें डालकर लीट आते हैं ॥ ७४ ॥

नास्तिकान् निरचुकोशान् नरान् पापमते स्थितान्। वामतः कुरु विस्रव्धं परं प्रेप्युरतन्द्रितः॥ ७५॥

भतः द्वम परमात्मतस्वको माप्तिके इच्छुक हो आलस्य छोडकर नास्तिकः निर्दय तथा पापबुद्धि मनुष्योंको निना किसी हिचकके वार्षे कर हो—कमी भूछकर मी उनका साथ न दो॥ ७५॥

प्रवमभ्याहते छोके कालेनोपनिपीडिते । सुमहद् धेर्यमालम्ब्य धर्मे सर्वात्मना कुरु ॥ ७६ ॥ इत्र प्रकार जब सारा सवार कालवे आहत और पीड़ित

हो रहा है, तब द्वम महान पैर्यका आश्रय हे उम्पूर्ण हृदयसे घर्मका आचरण करों || ७६ || अधेम दर्शनोपायं सम्यग् यो वेस्ति मानवः । सम्यन् स्वधर्म कृत्वेह परच सुखमब्तुते || ७७ || जो मतुष्य परमात्माके वासात्कारके हर वाधनको मही-मॉति जानता है। वह ह्व लोकमें स्वधर्मका ठीक-ठीक पाळन कृत्वे परलोकमें सुख मोगता है || ७७ ||

> न दंदभेदे मरणं विज्ञानतां न च प्रणादाः खनुपालिते पथि । धर्मे हि यो चर्धयते स पण्डितो

य एवं धर्मो क्टयवते स सुद्धाति ॥ ७८ ॥ जो ऐसा जानते हैं कि शरीरका नाश हो जानेपर भी अपनी मृत्यु नहीं होती है और शिष्ट पुरुषोद्धारा पालित धर्म-मार्गपर चलनेवालोंका कभी नाश नहीं होता है, वे ही बुद्धि-सान् हैं। जो इन शव वार्तोंको शोच-विचारकर धर्मको बद्धाता रहता है, वह विद्यान् है। जो धर्मेंसे गिर जाता है, वही मोह-प्रसा अथवा मृद् है॥ ७८॥

प्रयुक्तयोः कर्मप्रिय स्वकर्मणोः फलं प्रयोक्ता छमते यथाकृतम् । निहीनकर्मा निर्यं प्रपद्यते

त्रिविष्टएं गच्छाति धर्मपारमः ॥ ७९ ॥ कमेंक मार्गपर प्रयोग (आवरण) में छाये गये वो अपने क्ष्मिक मार्गपर प्रयोग (आवरण) में छाये गये वो अपने क्षमात्रम कर्म हैं, उनका फळ कर्ताको उस कमेंक अनुवार प्राप्त होता है। नीच कर्म करनेवाळा नरकर्मे पड़वा है और धर्माचरणमें पारक्षत पुरुष स्वाव्यक्रिको जाता है। सोपानसूतं स्वर्यस्य मानुष्यं प्राप्य पुर्छभम्।

तथाऽऽत्मानं समादध्याद् भ्रह्यते न पुनर्यथा ॥ ८० ॥

यह दुर्लभ मानवश्यीर स्वर्गलोक्से पहुँचनेके लिये सीदी-के समान है। इसे पाकर अपने-आपको इस प्रकार धर्ममें एकाग्र करें, जिससे फिर उसे स्वर्गेस नीचे न गिरना पड़े।। पस्य नोत्कामति मतिः स्वर्गमार्गानुसारिणी।

यस्य नात्रामात मातः स्वयमायात्र्यार्थः। ८१॥ तमाहः पुण्यकर्माणमशोच्यं पुत्रवान्धवैः॥८१॥

स्वर्गळोबके मार्गका अनुसरण करनेवाळी जिसकी चुद्धि धर्मका कभी उटलहुन नहीं करती; उसकी पुण्यातमा कहते हैं। वह पुत्रों और बन्धुन्नान्थवींके लिये कदापि घोचनीय नहीं है।। ८१।।

यस नोपहता घुद्धिर्निश्चये द्यवसम्बते । स्वर्गे कृतावकाशस्य नास्ति तस्य महद् भयम् ॥ ८२ ॥

जिलकी बुद्धि दूषित न होकर हट् निश्चयका चहारा लेती है, उत्तने स्वर्गने अपने लिये स्थान बना लिया है। उठे नरकका महान् भय नहीं प्राप्त होता ।। ८२ ।। त्रपोवनेषु ये जातास्त्रप्रेय निधनं गताः। तेषपामत्यत्रपे धर्मः कामभोगानजानताम् ॥ ८३ ॥

जो लोग तपोवनोंमें पैदा हुए और वहीं मृत्युको प्राप्त हो गये, उन्हें चोड़ेने ही घर्मकी प्राप्त होती है। क्योंकि वे काम-मोगोंको जानते ही नहीं ये ( अतः उन्हें स्वागनेके लिये उनको कष्ट वहन नहीं करना पढ़ता ) ॥ ८१ ॥

यस्तु भोगान् परित्यज्य शरीरेण तपश्चरेत् । न तेन किंचिक प्राप्तं तन्मे वह मतं फलम् ॥ ८४ ॥

जो भोगोंका परित्याग करके तपोवनमें जाकर शरीरसे तपस्या करता है। उसके लिये कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो मात न हो। वही कल मुझे अधिक जान पड़ता है॥ ८४॥ मातापित्रसहस्राणि पुत्रदारशतानि च। अनागतान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा स्थम्॥ ८५॥

इजारों माता-पिता और तैकड़ों क्वी-पुत्र पहले जन्मोंमें हो जुके हैं और मिबच्यमें होंगे। वे हममेंछे किसके हैं और हम उनमेंछे किसके हैं! || ८५ ||

अहमेको न मे कश्चित्राहमन्यस्य कस्यचित्। न तं पश्यामि यस्याहं तत्र पश्यामि यो मम ॥ ८६॥

में अकेला हूं। न तो दूसरा कोई मेरा है और न में दूसरा कोई मेरा है और न में दूसरा किसी पुरुषको नहीं देखता, जिसका में होकें तथा ऐसा भी कोई नहीं दिखायी देता, जो मेरा हो ॥ ८६ ॥

न तेषां भवता कार्यं न कार्यं तव तैष्पि। स्वकृतैस्तानि यातानि भवांश्चेव गमिष्यति॥ ८७॥

न उनका द्वम कुछ कर सकते हो और न ने दुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। ने अपने कर्मोंके साथ चडे गये और दुम मी चछे जाओंगे !! ८७ !!

इह लोके हि धनिनां स्वजनः स्वजनायते।

स्वजनस्तु द्रिहाणां जीवतामपि नक्ष्यति ॥ ८८ ॥ इस ससारमे जो धनवान् हैं। उन्होंके स्वजन उनके साथ म्वजनीचित वर्ताव करते हैं। दरिहोंके स्वजन तो उनके जीते जी ही उन्हें छोड़कर उनकी ऑखरे ओझल हो जाते हैं।८८। संचिनोत्यग्राभं कर्म कलत्रापेक्ष्या नरः।

ततः क्लेशमयाज्योति परबेह तथैव च ॥ ८९ ॥ मतुष्य अपनी स्रीके लिये अग्रुम कर्मका सचय करता है, फिर उसके फल्लपमे इहलोक और परलोकमें भी कष्ट उठाता है ॥ ८९ ॥ परयति च्छित्रसूतं हि जीवलोकं स्वकर्मणा। तत्त कुरुष्य तथा पुत्र कुरस्नं यत् समुदाहतम् ॥ ९० ॥

मनुष्य अपने अपने कमोंके अनुसार ही इस जीव जगत् को छिन-भिन्न हुआ देखता है। अतः वैद्य ! मैंने जो छुछ कहा है। वह सब काममें लाओ ॥ ९० ॥ तदेतत् सम्प्रदृश्येव कर्मभूमि प्रपञ्यतः । द्यानान्याचरितव्यानि परलोकमभीष्सता ॥ ९१ ॥

इहलोक कर्मभूमि है—ऐसा समझकर इसकी ओर देखते हुए दिक्य कोकॉकी इच्छा रखनेयाले पुरुपको छमकर्मोका ही आचरण करना चाहिये॥ ९१॥

> मासर्तुसंज्ञापरिवर्तकेण सूर्योग्निना रात्रिदिवेग्धनेन । स्वकर्मनिष्ठाफलसाक्षिकेण

स्वकर्मनिष्ठापलसाक्षिकेण भूतानि कारूः पचति प्रसद्धा ॥ ९२ ॥ स्ति सीमदाभागे वान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि पावकः

यह कालस्पी रसीट्या वल्पूर्वर मन लीजेंगे पता रात है। मास और ऋतु नामक करसुल्ये वर जीवेंगे। उल्टतः पखटता रहता है। सूर्य उसके दिये आगरा नाम देते रे और कर्मफलके साक्षी गत और दिन उमरे लिये ईयन वने हुए हैं॥ ९२॥

धनेन किं यन्त ददाति नाइनुते चळेन किं येन रिपुं न याधते। श्रुतेन किं येन न धर्ममाचरेत् किमात्मनायो न जितेन्द्रयो घर्गा॥९३॥

उस धनसे क्या लाम, जिसे मनुष्य न तो हिमीको है सकता और न अपने उपमोगमें ही ला सकता है! उस परो क्या लाभ, जिससे चाष्ट्रित न किया जा मके! उस आलाजानसे क्या लाभ, जिसके द्वारा मनुष्य धर्माचरण न कर सके! और उस जीवात्मासे क्या लाभ, जो न तो जिते-न्द्रिय है और ज मनको ही बदामें रल मकता है?॥ ९३॥

#### भीष्म उवाच

इदं द्वेपायनथचो हितमुक्तं निशम्य तु। शुको गतः परित्यज्य पितरं मोक्षदेशिकम् ॥ ९४॥

भीष्माजी कहते हैं—राजन् ! व्यासनीके करे हुए ये हितकर बचन सुनकर शुक्रदेवजी अपने पिताको छोड़कर मोक्षतस्वके उपदेशक गुरुके पास चांत्रे गये॥ ९४॥

भूतानि कार्कः प्वातं प्रसद्धः ॥ ५२ ॥ माश्चतंत्वक उपदश्चक सुरुक नात पर्व व ॥ १० ॥ ६६ ॥ ६६ अमहाभारते ज्ञानितप्रकेण मोक्षधर्मपर्वणि पावकाध्ययनं नामैकविद्यायिकविद्याततामोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ ॥ ६५ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्वतं मोश्चवर्मपर्वमे पावकाध्ययन नामक तीन सौ इक्षीसर्वे अध्याय पूग हुआ ॥ १२ १॥

#### द्वाविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

ग्रमाग्रम कर्मीका परिणाम कर्ताको अवश्य मोगना पड़ता है, इसका प्रतिपादन

युधिष्ठिर उवाच

यद्यस्ति दत्तमिण्टं वा तपस्तप्तं तथैव च। गुद्धणां वापि शुश्रूपा तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिष्टिरने कहा — वितामह ! यदि दानः यशः, तप अथवा गुरु-शुश्रूषा करनेसे कोई फळ मिल्ता है तो यह मझे वताइये ॥ १॥

भीष्म उनाच

आत्मनानर्थयुक्तेन पापे निविदाते मनः। स कर्म कलुवं कृत्वा क्लेडो महति धीयते॥ २॥

भीष्मजीने कहा — राजत् ! जव दुद्धि कामकोघ आदि अनगोंचे युक्त हो जाती है, तव उसने प्रेरित हुए मनुष्यका मन पापमें प्रकृत होने लगता है । किर वह मनुष्य दोपयुक्त कर्म करके महान् च्हेशमें पड़ जाता है ॥ २ ॥ दुर्भिक्षादेव दुर्भिक्षं क्लेशात् क्लेशं भयाद्भयम्। मृतेक्ष्यः प्रमृता यान्ति दरिद्धाः पापकर्मिणः ॥ ३ ॥ वापकर्म करनेवाले दरिद्धा मानव दुर्भिक्षचे दुर्मिक्षको व्य मागुना पड़ता है, इसका आवगादन विकास विकास तथा मयते मयको पति हुए मरे हुआँवे भी अधिक मृतकतुल्य हो जाते हैं ॥ ३ ॥ उत्सवादुत्सवर्य यान्ति स्वर्गात् स्वरंगत् सुरम्। अह्धानाश्च दान्ताश्च धनस्थाः द्युभकारिणः ॥ ४ ॥ जो अडाङ्म जितेन्द्रियः धनम्परन्न तथा द्युमर्गम

जा श्रेडाला । जाताहरूप जनगर । परायण होते हैं, वे उत्तवसे आंधक उत्तवको । स्वांते अधिक स्वांको तथा सुखसे अधिक सुखको पाते हैं ॥ ॥

व्यालकुल्लरहुर्गेषु सर्पचौरभयेषु च । इस्तावापेन गच्छन्तिनास्तिकाः किमतः परम् ॥ ५ ॥ नास्तिक मनुष्योके रायमें इयकड़ी डालकर राजा उन्हें

नातिक मतुष्यक रायन व नजिन निर्माणक स्वाधिक स्वाधिक रायन स्वाधिक रायन स्वाधिक रायन स्वाधिक रायन स्वाधिक रायन स्वाधिक रायन स्वाधिक स्वा

प्रियदेवातिथेयाश्च वदान्याः प्रयस्तिथनः । क्षेम्यमातमवतां मार्गमास्थिता इस्तद्शिणम् ॥ ६ ।

जिन्हें देवपूजा और अतिथि-सत्कार प्रिय है। जो उदार हैं तथा श्रेष्ठ पुरुष जिन्हें अच्छे लगते हैं; वे पुण्यातमा मनुष्य अपने दाहिने हायके समान मङ्गलकारी एव मनको वशमें रखनेवाले योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य मार्गपर आरूढ होते हैं ॥ ६ ॥

पुलाका इब धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । तिद्वधास्ते मनुष्येषु येषां धर्मा न कारणम् ॥ ७ ॥ जिनका उद्देश वर्मपाळन नहीं है, ऐसे मन्ष्य मानव-

समाजके मीतर वैसे ही समझे जाते हैं जैसे घानोंमें थोया भान और पश्चियोंने सड़ा हुआ अडा ॥ ७ ॥ सुर्वाव्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति । शेते सह शयानेन येन येन यथा कृतम् ॥ ८ ॥ उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छति । करोति कुर्वतः कर्म च्छायेवानुविधीयते ॥ ९ ॥

जिस जिस मनुष्यने जैसा कर्म किया है। वह उसके पीछे छगा रहता है। यदि कर्ता पुरुप शीवतापूर्वक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजीके साथ उसके पीछे जाता है। जब बद सोता है। तब उसका कर्मफल भी उसीके साथ सी जाता है। जब यह खड़ा होता है। तब वह भी उसके पास ही खड़ा रहताहै और जब पनुष्य चलता है। तब वह भी उसके पीके-पीछे चलने लगता है । इतना ही नहीं; कोई कार्य करते समय भी कर्म-स्स्कार उसका साथ नहीं छोड़ता। सदा

छायाके समान पीछे छगा रहता है ॥ ८-९ ॥ येन येन यथा यद यत्पुरा कर्म सुनिश्चितम्।

तत तदेकतरो भङ्के नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ जिस-जिस मनुष्यने अपने अपने पूर्वजन्मीमें जैसे-जैसे

कर्म किये हैं। वह अपने ही किये हुए उन कर्मीका फल सदा अबेला ही भोगता है ॥ १० ॥

विधानपरिरक्षितम् । खकर्मफलनिक्षेपं समन्तादपकर्षति ॥ ११ ॥ भूतग्राममिमं कालः अपने-अपने कर्मका फल एक घरोहरके समान है। वह शास्त्र-

विधानके अनुसार सुरक्षित रहता है। उपयुक्त अवसर आनेपर यह काल इस प्राणिसमुदायको कर्मानुसार खींच ले जाता है ॥

अबोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। स्वं कालं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम् ॥ १२ 🏾

जैसे पूल और फल किसीकी प्रेरणाके विना ही अपने समयपर बृक्षीमें लग जाते हैं, उसी प्रकार पहलेके किये हुए कर्म भी अपने फलमोगके समयका उल्लब्धन नहीं करते हैं॥

सम्मानश्चावमानश्च लाभालाभौ क्षयोदयौ। प्रवत्ता विनिवर्तन्ते विधानान्ते पदे पदे॥ १३॥

. इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षममैपर्वणि धर्ममूळिको नाम द्वर्गवंशस्त्रधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोख्रधर्मपर्वमे धर्ममूकिकनामक स्रोन सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३२२॥

सम्मान-अपमानः हाभ-हानि तथा उन्नति-अवनति—ये पर्व-जन्मके कमोंके अनुसार पग-पगपर प्राप्त होते हैं और प्रारब्ध-

भोगके पश्चात् पुनः निवृत्त हो जाते हैं ॥ १३॥ व्यत्मना विहितं दःखमात्मना विहितं सुखम् । गर्भशय्यामुपादाय मुज्यते पौर्वदेहिकम् ॥१४॥

दुःख अपने ही किये हुए कर्मोंका फल है और सुख भी अपने ही पूर्वकृत कर्मोंका परिणाम है। जीव माताकी

गर्भश्ययामें आते ही पूर्व शरीरद्वारा उपार्कित सुख-दुःखका उपमोग करने लगता है ॥ १४ ॥

वालो युवा वा वृद्धश्च यत् करोति शुभाशुभम् । तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्के जन्मनि जन्मनि ॥ १५ ॥ कोई वालक हो। तरुण हो या चूढा हो। यह जो भी

ग्रमाग्रम कर्म करता है। जन्म-जन्मान्तरमें उसी अवस्थामे उस उस कर्मका फल भोगता है ॥ १५ ॥

यथा धेनुसहस्रेषु बत्सी बिन्दति मातरम् । तथा पूर्वेकृतं कर्म कर्तारमञ्ज्ञात ॥ १६ ॥

जैसे वछड़ा हजारों गौओंमेंसे अपनी मॉको पहचानकर उसे पा लेता है। वैसे ही पहलेका किया हुआ कर्म भी अपने

कर्ताके पास पहुँच जाता है।। १६॥

मिलनं हि यथा वस्त्रं पश्चाच्छ्रद्धश्वति वारिणा। उपवासैः प्रतप्तानां दीर्घ सुखमनन्तकम् ॥ १७॥

जैसे मिलन हुआ बस्त्र पीछे जलसे भोनेपर हाद हो जाता है, उसी प्रकार जो उपवासपूर्वक तपस्या करते हैं, ( उनका अन्तःकरण शुद्ध होकर ) उन्हें कभी समाप्त न

होनेवाटा महान् सुख मिलता है ॥ १७ ॥

रीर्घकालेन तपसा सेवितेस महामते । धर्मनिर्धृतपापानां संसिध्यन्ते मनोरथाः॥१८॥

महामते ! दीर्घकालतक की हुई तरस्याने तथा धर्मा-चरणद्वारा जिनके सारे पार धुल गये हैं, उनके सम्पूर्ण मनी-

रय खिद्ध हो जाते हैं ॥ १८॥ शक्तनानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके।

पदं यथा न दश्येत तथा पुण्यकृतां गतिः॥ १९॥ बैंते आकागमें पश्चिमें के और जलमें मछलियोंके चरण-

चिह्न दिखायी नहीं देते। उसी प्रकार पुण्यातमा ज्ञानियोंकी मी गतिका पता नहीं चळता ॥ १९॥ अलमन्यैरुपालच्यैः कीतितेश्व

व्यतिक्रमैः । पेशलं चानुरूपं च कर्तब्यं हितमात्मनः॥ २०॥ दूसरोंको उलाइने देने तथा लोगोंके अन्यान्य अपराधीं-

की चर्चा करनेते कोई प्रयोजन नहीं है। जो सुन्दर, अनुकूछ और अपने लिये हितकर जान पड़े। वहीं कर्म करना चाहिये ॥

स० स० ३---३. १०---

## त्रयोविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

न्यासजीकी पुत्रप्राप्तिके लिये तपसा और मगवान् गंकरसे वरप्राप्ति

युधिष्टिर उवाच

कथं व्यासस्य धर्मातमा शुको जही महातपाः। सिद्धि च परमां प्राप्तस्तन्मे त्रृहि पितामह ॥ १ ॥

युधिप्रिरने कहा—िपतामह । व्यावजीके बहाँ महा-तपस्ती और धर्मात्मा शुक्देवजीका जन्म कैसे हुआ ! तथा उन्होंने परम विद्धि कैसे प्राप्त की ! यह मुक्ते बताइये ॥ कस्यां चोतपादयामास शुक्तं व्यासस्तपोधनः । न ह्यस्य जननीं विद्या जन्म चार्य्य महातमनः ॥ २ ॥

तपस्याके धनी व्यासजीने किए स्त्रीके गर्भसे "ग्रुकदेवजीको उत्पनन किया ? इमें उन महात्मा ग्रुकदेवजीको माताका नाम नहीं माल्यम है और हम उनके श्रेष्ठ जन्मका चृत्तान्त भी नहीं जानते हैं ॥ २ ॥

कथं च वालस्य सतः सूक्ष्मज्ञाने गता मतिः । यथानान्यस्यलोकेऽस्मिन् द्वितीयस्येह कस्पचित्॥३॥

धुकदेवजी अभी बालक थे तो भी स्ट्रमज्ञानमें उनकी बुद्धि कैते लगी १ इत संसारमें उनके सिवा दूसरे किसीकी ऐसी बुद्धि नहीं देखी गयी ॥ ३ ॥

पतिवृच्छाम्यहं थोतुं विस्तरेण महामते। न हि मे रुप्तिरस्तीह शृण्वतोऽसृतमुक्तमम्॥ ४॥

महामते । मैं इस प्रसद्भको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । आपका वह अमृतके समान उत्तम एवं मधुर प्रवचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है ॥ ४ ॥ माहातस्यमारमयोगं च विज्ञानं च शुकस्य ह ।

यथावदातुपूर्व्येण तन्मे व्रृहि पितामह ॥ ५ ॥ पितामह ! आप मुझे ग्रुकदेवजीका माहात्म्यः आत्मयोग

और विज्ञान यथार्थ रीतिसे क्रमशः वताइये ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच

न हायनेने पिछितेने वित्तेने च चन्धुभिः। भ्रमुजयश्चकिरे धर्मे योऽनूचानः स नो महान् ॥ ६ ॥ भ्रीष्यज्ञीने कहा—राज्य | कोई अधिक वर्षोकी

आपमानान कहा—राजप्। कांड आवक व्याका अवस्था हो जानेके वाल पक जानेके अविक धन होनेसे तथा भाई-बन्धुओंकी सख्या वढ जानेके भी वडा नहीं
होता। ऋषियाँने यह नियम बनाया है कि हमलोगोंमेंके जो
वेदोंका प्रवचन कर सकेगा, वही महान् माना जायगा॥६॥
तपोमलामिदं सर्वे यनमां पुरुखिस पाण्डव।

तपोमूळांमद् सच यन्मा पुच्छास पाण्डच । तदिन्द्रियाणि संयम्य तपो भवति नान्यथा ॥ ७ ॥ पाण्डनन्दन ! तुम मुझसे निसके विषयमें पृछ रहे होऽ

उस सबकी जड़ तपस्या है। इन्द्रियोंका संवम करनेथे ही तपस्याकी सिद्धि होती हैं। अन्यया नहीं॥ ७॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमुच्छत्यसंशयम्। संनियम्य तु तान्येव सिद्धिमाप्नोति मानवः॥ ८॥

इसमें सदेह नहीं कि मनुष्य इन्त्रियोंकी विश्वासक्तिरे कारण ही दोपको प्राप्त होता है और उन्हीं इन्ट्रियोंको कायूमें कर लेनेपर वह सिद्धिका भागी होता है ॥ ८॥

अध्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च। योगस्य कळया तात न तुल्यं विद्यते फळम्॥ ९॥

तात ! सहस्रों अश्वमेघ और सेंकड़ों वाजपेय यमेंका जो फल है, यह योगकी सोलहर्बी कलाके फलकी भी समानजा नहीं कर सकता ॥ ९॥

अञ्च ते वर्तिविष्यामि जन्मयोगफलं तथा। गुकस्माद्रयां गर्ति चैच दुर्विदामकृतात्मभिः॥१०॥

राजन् । मैं तुम्हें शुकहेवजीका जन्म-नुतान्त, योगफ्त तथा अजितात्मा पुरुपीकी हमझमें न आनेवाली उनकी उत्क्रप्ट गति चता रहा हूं ॥ १०॥

उत्कृष्ट गात वता रहा हू ॥ रण ॥ मेरुश्टक्के किल पुरा कर्णिकारवनायुते । विज्ञहार महादेवो भीमैर्मूतगणैर्वृतः ॥ ११ ॥

कहते हैं। पूर्वकालमें कतेरके वर्तीते सुशोभित मेरपर्वत-के शिलरपर भगवान् शङ्कर भयानक भृतगणोंको साथ हे विहार करते थे॥ ११॥

दौलराजसुता चैव देशी तमाभवत् पुरा। तम दि्च्यं तपस्तेपे छप्णाद्वैपायनस्तदा॥ १२॥ वहाँ गिरिराजकुमारी उमादेशी भी उनके साथ ही

निवास करतो थीं । उन्हीं दिनों श्रीकृष्णदेवायन व्यास उत्त पर्वतपर दिव्य सपस्या कर रहे थे ॥ १२ ॥ योगेनातमानमाचिस्य योगधर्मपरायणः । श्रारयम् स तपस्तेपे पुत्रार्थे कुरुसत्तम ॥ १३ ॥

कुरुशेष्ठ । योगधर्मपरायण व्यास योगने द्वारा अपने मनको परमातमाने स्माक्त धारणापूर्वक तरका अनुष्ठान करते ये। उनके तपका उद्देश्य या पुत्रकी प्राप्ति ॥ १३ ॥ अपनेर्भूमेरपां चायोरन्तरिक्षस्य चा विभो। धैर्यण सम्मितः पुत्रो सम भूयादिति स्म ह ॥ १४॥

उन्होंने यह सकता लेकर कि मुझे अमि। भूमि। जन्म बायु अथवा आकामके समान धैर्वशाली पुत्र प्राप्त हो। तास्सा आरम्भ की थी ॥ १४॥

संकरपेनाथ योगेन हुप्पापमकृतात्मिभः। वरयामास देवेशमास्त्रितस्तप उत्तमम्॥१५॥ उत्त मकस्य हेकर योगके द्वारा उत्तम तपत्वामें स्यो

उक्त नक्तर व्यक्त होते उत्तर प्राप्त हुए वेद्द्यासजीने अजितासा पुरुपीके लिये दुर्लभ देवेश्वर महादेवजीत वर-प्रार्थना की ॥ १५ ॥

अतिष्ठन्मारुवाहारः द्यातं किल समाः प्रभुः। आराधयन्महादेवं यहरूपसुमापतिम्॥ १६॥

शक्तिशाली व्यासभी सौ वर्षीतक केवल वायुपक्षण करते हुए अनेक रूपधारी उमापति महादेवनीकी आराधनामे

छमे रहे ॥ १६ ॥ ब्रह्मर्षयश्चेव सर्वे राजर्षयस्तथा। लोकपालाश्च लोकेशं साध्याश्च वहुभिः सह ॥ १७॥ आदित्याइचैव रुद्राध्व दिवाकरनिद्याकरी। वसवो मस्तरचैव सागराः सरितस्तथा॥१८॥ नारदपर्वतौ । देवगन्धर्वास्तथा अध्वती विश्वावसुश्च गत्यर्वः सिद्धाश्चाप्सरसस्तया ॥ १९ ॥

वहाँ सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, समी राजर्षि, छोकपाल, बहुतसे अनुचरिके सहित साध्या आदित्या घट्टा सूर्याः चन्द्रमाः वसुगणः मरुद्रणः समुद्रः सरिताएँः दोनो अभिनीकुमारः देवता, गन्वमं, नारद, पर्वतः रान्धर्वराज विश्वावसुः विद्वतथा अप्तराएँ भी लोकेश्वर महादेवजीकी आराचना करती थीं ॥ तत्र बद्रो महादेवः कार्णिकारमर्यी शुभाम्। धारयाणः सर्जं भाति ज्योत्स्तामित्र निशाकरः ॥ २०॥ तिसान दिख्ये घने रम्ये देवदेवर्षिसंकले। आस्थितः परमं योगमृषिः पुत्रार्थमच्युतः ॥ २१ ॥

वहाँ महान् रुद्रदेव कनेर पुर्णीकी मनोहर माला घारण किये चाँदनीसहित चन्द्रमाके समान शोमा पाते ये । देवताओं तथा देवर्षियोंने भरे हुए उस दिन्य रमणीय वनमें पुत्र-प्राप्तिके लिये परम योगका आश्रय हे मुनिवर व्यास तपस्यामें प्रवृत्त ये और उससे विचलित नहीं होते थे ॥ २०-२१॥ त चास्य हीयते प्राणी न न्छानिरुपजायते। त्रयाणामपि छोकानां तदद्वतमिवाभवत्॥ २२॥

ऐसा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष्ट हुए और न उन्हें पकान ही हुई । यह तीनों छोकोंके लिये अद्भत-

सी बात हुई ॥ २२ ॥

जटाश्च तेजसा तस्य वैश्वानरशिखोपमाः। प्रज्वलन्त्यः स दश्यन्ते यक्तस्यामिततेजसः ॥ २३ ॥

योगयुक्त हुए अमित तेज्ञाली न्यासजीकी नटाएँ उनके इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षचर्मपर्वणि शुकोरपत्तौ त्रयोविंशस्यिकत्रिशततमोऽप्यायः ॥ ३२३ ॥

तेज्ञे आयकी ळपटोके समान प्रस्वलित दिखायी देती थीं ॥१३॥ मार्कण्डेयो हि भगवानेतदाख्यातवान् मम। स देवचरितानीह कथयामास मे सदा॥ २४॥ मुझे तो यह बृचान्त भगवान् मार्कण्डेयजीने सुनाया

था। वे मुझे सदा ही देवताओंके चरित्र सुनाया करते थे ॥२४॥ पता अद्यापि कृष्णस्य तपसा तेन दीपिताः।

भागतवर्णा जटास्तात प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २५ ॥ तात ! उसी तपस्थासे उद्दीत हुई महात्मा व्यासजीकी

ये बदाएँ आज भी अमिके समान प्रकाशित हो रही हैं ॥१५॥ पर्वविधेन तपसा तस्य भक्त्या च भारत । महेश्वरः प्रसन्नातमा चकार मनसा मतिम् ॥ २६॥

भारत ! उनकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महा-देवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उनहें अभीष्ट वर देनेका विचार किया ॥ २६ ॥

उवाच चैवं भगवांस्त्यम्बकः प्रहसन्निव। एवंविधस्ते तनयो द्वैपायन भविष्यति॥२७॥ मगवान त्रिव व्यासजीके सामने आये और हॅसते

हए-से बोले-'द्रैपायन ! तुम जैना चाहते हो। वैसा ही प्रत तम्हें प्राप्त होगा ॥ २७ ॥

यथा ह्यानिर्यथा वायुर्यथा भूमिर्यथा जलम् । यथा च खं तथा शुद्धो भविता ते सुतो महान् ॥ २८॥

बीरे अग्नि, बैरे बायु, बैरे पृथ्नी, जैसे जल और बेरे आकाश ग्रद है। तुम्हारा पुत्र मी वैसा ही ग्रद एवं महान होगा ॥ २८ ॥

तद्भावभावी तद्युद्धिस्तदात्मा तद्पाश्रयः। तेजसाऽऽवृत्य लोकांस्त्रीन् यदाः प्राप्स्यति ते सुतः।२९।

व्ह भगवद्भावमें रँगा होगाः मगवान्में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान्में ही उसका मन खगा रहेगा और एक-मात्र भगवानको ही वह अपना आश्रय समझेगा । तसके तेबसे तीनों छोक ब्याप्त हो जायँगे और तम्हारा वह पत्र महान यहा प्राप्त करेगा? !! २९ !!

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपत्रके अन्तर्गत मोक्षवमैपत्रैमें शुक्रदेवकी उत्पत्तिविषयक तीन सी तेईसवीं अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२३ ॥

## चत्रविंशत्यधिकत्रिशतत्तमोऽच्यायः

ग्रुकदेवजीकी उत्पत्ति और उनके यञ्जोपबीत, वेदाध्ययन एवं समावर्तन संस्कारका बृत्तान्त भीष्म उवाच

स लब्दवा परमं देवाद वरं सत्यवतीसतः। वरणी सहिते गृह्य ममन्थानिनचिकीर्पया ॥ १ ॥ भीष्मजी कहते हैं--राजन् । महादेवजीवे उत्तम वर पाकर एक दिन सस्यवतीनन्दन व्यासजी सम्रि प्रकट करनेकी इच्छाचे दो अरणी काष्ठ लेकर उनका सन्थन करने छो।। अथ क्रपं परं राजन विश्वतीं स्वेन तेजसा। घृताची नामाप्सरसमपदयद् भगवानृषिः॥ २॥

नरेश्वर ! इसी समय उन मगवान् महर्षि व्यासने वहाँ आयी हुई घुताची नामक अप्सराको देखा, जो अपने तेजसे परम मनोहर रूप धारण किये हुए थी॥ २॥ ऋषिरप्सरसं इष्ट्रा सहसा काममोहितः।

अभवद्भगवान् व्यासो वने तस्मिन् गुधिष्टिर ॥ ३ ॥ सा च द्दष्ट्रा तदा व्यासं कामसंविद्यमानसम् । छुकी भूत्वा महाराज घृताची समुपागमत् ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर ! उस वनमें उस अपस्राको देलकर स्तृषि भगवान् व्यास सहसा कामसे मोहित हो गये । महाराज ! उस समय व्यासजीका हृदय कामसे व्याकुल हुआ देख घृताची अपस्रा शुकी होकर उनके पास आयी ॥ ३-४ ॥ स तामप्सरसं हृद्धा रूपेणान्येन संवृताम् । इत्तरीरजेनानुगदः सर्वेगात्रातिगेन हृ ॥ ५ ॥ उस अपस्राको दसरे लगसे छिपी हुई देख उनके सम्पूर्ण

शरीरमें कामवेदना स्वाप हो गयी ॥ ५ ॥ स तु धैयेंण महता निग्रह्वन हुञ्छयं मुनिः । न शशाक नियन्तुं तद् व्यासः प्रविस्तं मनः ॥ ६ ॥ मुनिवर व्यास महान् धैर्यके साथ अपने कामवेगको

रोकने छो; परत अपसराकी ओर गये हुए मनको रोकनेमें वे किसी तरह समर्थ न हो सके॥ ६॥ भावित्वाच्चेव भावस्य घृताच्या वयुषा हृतः।

भावित्वाच्चेव भावस्य घृताच्या वपुषा इतः। यत्नान्तियच्छतस्तस्य मुनेरिन्निचिकीर्षया॥ ७॥ अरण्यामेय सहसा तस्य गुक्रमवापतत्।

होनहार होकर ही रहती है। इसिलये व्यासनी घृताचीके रूपते आइए हो गये। अग्नि प्रकट करनेकी इच्छापे अपने कामवेगको यवपूर्वक रोकते हुए महर्षि व्यासका वीर्य सहसा उस अरणीकाष्ठपर ही गिर पड़ा। ७ है।।
सोऽविदांकेन मनसा तथेय द्विजसत्तमः॥ ८॥ अरणी ममन्य ग्रह्मपिंस्तम्यां जबे गुको नृप ।

नरेश्वर | उस समय भी हिजशेष्ठ ज्ञहार्षि व्यास निःगङ्ग मनसे दोनी अरिणयोक्ष मन्धनमें ही क्यो रहे । उसी समय अरणीस झकरेनजी प्रकट हो गये ॥ ८३ ॥ झक्ते निर्मध्यमाने स्र शुक्तो जन्ने महातवाः ॥ ९ ॥

शुक्ते निर्मध्यमानं स शुक्तां जह महातपाः ॥ ९ ॥ परमर्पिर्महायोगी अरणीगर्भसम्भवः ।

अरणीके साथ-साथ शुक्रका भी मन्यन होनेने महातपस्ती सथा महायोगी परम शृपि शुक्रदेवजीका जन्म हो यथा।

वे अरणीके ही गर्मंसे प्रकट हुए ॥ ९६ ॥ यथाच्चरे समिन्द्रोऽग्निर्माति हब्यमुदावहम् ॥ १० ॥ तथाह्मः ग्रुको जहे प्रव्यलन्तिव वेजसा ।

जैसे यजमें इविष्यका वहन करनेवाटी प्रव्यक्ति अग्नि प्रकासित होती है। वेसे ही रूपसे ग्रुकदेवजी प्रकट हुए थे। वे अपने तेजसे मानो जाल्वस्यमान हो रहे थे॥ १०५॥ विश्वत् पितुष्ठ कौरव्य रूपवर्णमनुत्तमम्॥ ११॥ वश्नी तदा भावितातमा विधृम इव पावकः।

कुरुनन्दन ! अउने पिताके समान ही परम उत्तम रूप और कान्ति धारण किये पवित्रात्मा ग्रकदेव धूमरहित अग्रिके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥ १९५ ॥ तं गद्गा सरितां श्रेष्टा मेरुपृष्ठे जनेश्वर ॥ १२ ॥ सरुपिणी तदाभ्येत्य तर्पयामास चारिणा ।

जनेश्वर ! उसी समय सरिताओंमें श्रेष्ठ शौगद्वाजी मृति मती होकर मेचपर्वतपर आयी और उन्होंने अपने जन्मे

शुकरेवजीको तुम किया ॥ १२६ ॥ अन्तरिक्षाच कीरव्य दण्डः छुण्णाजिनं च ह ॥ १३ ॥

अन्तरिक्षाच कीरव्य दण्डः कृष्णातिनं च ह ॥ १३ ॥ पपात भूमि राजेन्द्र शुकस्थार्थे महानमनः । कुरुनन्दन ! राजेन्द्र । आकाशने महान्मा शुक्रदेवने

ल्यि दण्ड और काला सृगचर्म—ये दोनों वस्तुएँ पृष्वी पर गिरी ॥ १२३ ॥ जेनीयन्ते स्मृगन्धर्या नमृतुश्चाप्सरोगणाः ॥१४॥

जेनीयन्ते सा गन्धयो ननृतुक्षाप्सरोगणाः॥१४॥ देवहुन्दुभयक्षेव प्रावाचन्त महास्वनाः। विश्वावसुक्ष गन्धर्वस्तया तुम्बुरुनारदी॥१५॥ हाहा हृहृक्ष गन्धर्वो तुण्हुबुः गुकसम्भवम्।

हाहा हुहुब्ब गान्या (१९६३: इस्तरमानम्, । गन्यवं गाने और अपस्राएँ तृत्य करने हर्गो । देवताओं की हुदुभियाँ वहे जोर-जोरंसे वज उटी । विश्वावतुः तुन्तुरुः नारदः हाहा और हुहू आदि गन्यवं शुकदेवजीने जन्मकी बचाई गाने छगे ॥ १४-१५ है ॥

वधाई गाने लगे ॥ १४-१५ई ॥ तत्र शक्रपुरोगाध्य लोकपालाः समागताः ॥ १६ ॥ देवा देवर्षयस्चैन तथा ब्रह्मप्योऽपि च ।

इन्ड आदि सम्पूर्ण छोकपाछ, देवता, देवरि और हफरिं भी वहाँ आये ॥ १६६ ॥

मा वहा आये ॥ १६६ ॥ दिब्यानि सर्वपुष्पाणि प्रवचर्षे च मास्तः ॥ १७ ॥ जङ्गमाजङ्गमं चैव प्रहण्यमञ्ज्ञात् ।

बायुने सब प्रकारके दिव्य पुष्पोंकी वर्गा भी। चर और अचर सारा संसार इबसे जिल उटा 11 १७६ ॥

वं महात्मा स्वयं भीत्या देव्यासह महाद्युतिः ॥ १८॥ जातमात्रं मुनेः पुत्रं विधिनोपानयत् तदा । तव महातेजसी महात्मा भगवात् चहुरने देवी पार्वतीके

साय खर्य प्रस्त्रतापूर्वक प्रधारकर महिंगे ज्यानके उन नवकात पुत्रका विधिपूर्वक उपनयन स्कार किया ॥ १८५ ॥ तस्य देवेश्वरः शको दिव्यमद्धतदर्शनम् ॥ १९॥

तस्य देवेश्वरः शको दिव्यसद्धतदशनम् ॥ १९॥ ददी कमण्डलुं प्रीत्या देववासांसि वा विभो । प्रमो । उस समय देवेशर शन्द्रने उन्हें प्रेमपूर्वन दिव्य

एवं अद्भुत कमण्डल तथा देवीचित वस्त्र प्रदान निर्मा । १६॥ हंसाझ रातपत्रास्त्र सारसाझ सहस्रदाः ॥ २०॥ प्रदक्षिणमवर्तन्त द्युकास्त्रापास्त्र भारत ।

भारत ! सहस्रो १६, जतन्त्र, सरम, शुरु और नीन कण्ठ आदि पत्नी उनकी प्रदक्षिण करने स्वे ॥ २०१ ॥ आरणेयस्ततो दिल्यं प्राप्य जन्म महाश्रुतिः ॥ २१ ॥ तत्रेचोचास मेधार्य वतन्त्रारी समाहितः ॥

त्तदनन्तर महातेजन्ती अरिशनम्बन गुर वह दिन जन्म पाकर ब्रह्मचर्यकी टीला है वहीं रहने हो। दे से हुद्धियान्। जनपालक तथा चित्तको एकाग्र रखनेवाले थे॥२१३॥ उत्पन्नमार्जः तं चेदाः स्टरहस्याः सर्स्वग्रहाः ॥ २२ ॥ उपनस्थर्महाराजः यथास्य पितरं तथा ।

महाराज। शुक्रदेवजीके कन्य केते ही रहस्य और स्पर्क सहित सम्मूर्ण वेद उड़ी प्रकार उनकी सेवाम उपस्थित हो गये, जैसे वे उनके पिता बेदच्यातकी सेवाम उपस्थित हो युहस्पति च चने स्ट वेदचेदाङ्गभाष्यवित् ॥ २३ ॥ उपाध्यायं महाराज धर्ममेवाजुष्टिन्तयन् ।

महाराज ! वेदनेदाङ्गंकी विस्तृत व्याख्याके हाता शुक्रदेवजीने वर्षका विचार करके बृहस्पितको अपना शुक्र बनाया ॥ २३१ ॥ स्रोऽधीरण निविद्यान वेदान सरहस्यान सर्वप्रहान ॥ इतिहाल च कारस्योग राज्यालाणि या विधा ।

गुरवे दक्षिणां दश्वा समावृत्तो महामुनिः ॥ २५ ॥ प्रमो । महामुनि शुकदेवने उनसे रहसा और सग्रह-

सिंद समूर्ष वेदौका, समूचे दिवसका तथा राजशासका भी अध्ययन करके गुरुको दक्षिणा दे समावर्तन सस्कारके पश्चात् परको प्रकान किया ॥ १४-१५॥ उर्ज तयः समारिमे ब्रह्मचारी समाहितः। देवतानासूर्यीणां च वास्येऽपि स महातपाः। सम्मन्त्रणीयो मान्यस्य क्षानेन तपसा तथा॥ १६॥

उन्होंने एकाणिच हो त्रहाचर्यका पाठन करते हुए उत्र तपस्या प्रारम्भ की। महातपसी शुकरेद मान और तपस्यके ह्या वाल्यकार्कों भी देवताओं तथा ऋषियोंके आदर्शिव और उन्हें चलाह देने योग्य हो गये थे॥ २६॥ न त्वस्य रमते शुद्धिराश्रमेषु नराधिय। किंधु बार्ह्सस्थ्यमुलेषु मोक्षधमीज्वदित्तः॥ २७॥

नरेश्वर ! वे मोक्षपर्यंत्रर ही हिट रखते थे। अतः उनकी हुद्धि गाईरव्य आश्रमपर अवलियत रहनेवाले तीनों आश्रमों-में प्रकन्नताका अनुभव नहीं करती थी। १७ ॥

### पश्चविंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

पिताकी आज्ञासे शुक्रदेवजीका मिथिलामें जाना और वहाँ उनका द्वारपाल, मन्त्री और युवरी स्थिमें द्वारा सरकृत होनेके उपरान्त च्यानमें खित हो जाना

मीष्म उवाच

स मोध्रमनुचिन्त्येत शुकः वितरमञ्ज्यात् । प्राहाभिवाय च गुर्व श्रेयोऽर्यो विनयान्त्रितः ॥ १ ॥

भीध्यजी कहते हैं — शुधिष्ठर | कुकदेवजी मोक्का विचार करते हुए ही अपने पिता एव गुरु व्याखनीहे वाच गये और कितीवसावचे उनके चरणीम प्रणाम करने कैदयाय-मारिकी इच्छा रचकर उनसे हव प्रकार बोळे—॥ १ ॥ मोक्काध्यमें बु कुशको भगवाद प्रश्नवीत में । यथा में मक्ता बालिंग रदमास्वस्मेवेत प्रभो ॥ २ ॥

प्पमी । आप मोदावर्धमें कुशक हैं। अतः सुन्ने ऐसा उपरेश दीविके। जिससे मेरे चिक्को परम शान्ति मिटेंग ॥२॥ श्रुत्वा पुत्रस्य तु स्वः परमर्थिकचाल तम् । अधीष्य पुत्र मोश्रं वै धर्मीक्ष विविधानपि ॥ ३ ॥

पुत्रकी बह बात सुनकर महीं व्यास्त्र कहा, 'वेटा ! तुम मोख तथा अन्यान्य विविच घर्मीका अव्ययन करो' ॥ १॥ पितुर्तियोगास्त्रकाह सुक्ती धर्मभूतां वरा । योगस्त्रास्त्रं च निविद्यं कापिस्त्रं वैच भारत ॥ ४ ॥

भारत। पिताकी आशादे वर्मात्माजीमें श्रेष्ठ शुक्रने समूर्ण योगशास्त्र तथा समस्य शस्यका अध्ययन किया॥ ४॥ सः तं ब्राह्मचा श्रिया शुक्तं ब्रह्मतुत्यपराक्रमस्य। मेने पुजं यदा व्यासो मोक्षधमेविद्यारदम् ॥ ५॥ डवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिलेश्वरम् । स ते वस्यति मोक्षार्थं निस्तिलं मिथिलेश्वरः ॥ ६ ॥

जब व्यास्त्रीने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र असतेजित सम्बन्ध कीर मोक्षपर्यय हुआर हो गया है तथा समस्त शास्त्री में हरात हो गया है। तब उन्होंने कहा— 'बेटा | खब हुम मिथिलाके राजा जनकके पास जाओं } वे मिपिलानरेश हुम्हें सम्पूर्ण मोक्षरात्रका सार विद्यान वता देंगे ॥ ५-६॥

पितुर्तियोगमादाय जगाम मिथिलां सूप। अर्ष्टुं धर्मस्य निष्ठां वे मोक्षस्य च परायणम् ॥ ७ ॥

नरेश्वर ! पिताकी आशा पाकर शुक्रदेवजी घर्यकी निष्ठा और भोक्षका परम आश्रय पृष्ठनेके किये मिथिलाकी ओर चल दिये ॥ ७॥

उक्तक्ष मानुषेण स्वं पथा गच्छेत्यविसितः। न प्रभावेण गन्तन्यमन्तरिक्षचरेण वै॥८॥

बाते समय व्यासजीने फिर विना किसी विस्तयके कहा-प्रेटा ! जिस मार्गेत राजारण मनुष्य चलते हों। उसीते तुम भी जाना। अपनी योगराफिका माश्रय लेकर आक्रायमार्गते करानि यात्रा न करना॥ ८॥

यार्जवेषेष गन्तव्यं न सुसान्वेषिणा तथा। नान्वेष्ट्रच्या विशेषास्तु विशेषा हि असङ्गिनः॥ ९ ॥

'सरलभावसे ही यात्रा करनी चाहिये। रास्तेमें सुख और सुविधाकी खोज नहीं करनी चाहिये। विजेप-विशेष व्यक्तियो अयवा स्थानीका अनुसंधान न करना; क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है।। ९।।

अहंकारो न कर्तव्यो याज्ये तस्मिन नराधिये। स्थातव्यं च वदो तस्य स ते छेत्स्यति संशयम् ॥ १० ॥

प्राजा जनक मेरे यजमान हैं। ऐसा समझकर उनके प्रति अहंकार न प्रकट करना तथा सब प्रकारसे उनकी आज्ञाके अधीन रहना । वे तुम्हारी सव शङ्काओंका समाधान कर देंगे ॥ १० ॥

स धर्मक्रशलो राजा मोक्षशास्त्रविशारदः। याज्यो मम सयद् त्र्यात् तत् कार्यमविशह्यस् ॥ ११ ॥

भेरे यजमान राजा जनक धर्मनिपुण तथा मोक्ष-शास्त्रमें प्रवीण हैं । वे तम्हें जो आजा हैं। उसीका जिल्लाह होकर पालन करना ।। ११॥

पवमकः स धर्मात्मा जगाम मिथिलां मुनिः। पद्भयां शकोऽन्तरिक्षेण कान्तं पृथ्वीं ससागराम्। १२।

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मनि शकदेवजी मिथिलाकी ओर चल दिये । यद्यपि वे आकाशमार्गसे सारी पृथ्वीको लॉब जानेमें समर्थ थे। तो भी वैदल ही चले ॥ १२ ॥

स गिरीश्चाप्यतिकस्य नदीतीर्थसरांसि च । यहुब्यालमृगाकीणी ह्यदवीश्च वनानि च ॥ १३॥ मेरोईरेध हे वर्षे वर्षे हैमवतं ततः। क्रमेणैचं व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्त ॥ १४॥

मार्गमें उन्हें अनेक पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े । बहत-हे सपीं और वन्य पश्चलींसे भरे हए कितने ही जगळोंमें होकर जाना पड़ा । उन सनको लॉघकर कमशः मेर ( इलावृत ) वर्षः हरिवर्ष और हैमबत (किम्पुरुप) वर्षको पार करते हुए वे भारतवर्षमं आये ॥ १३-१४ ॥

स देशान् विविधान् पश्यंश्चीनहूणनिषेवितान्। आर्यावर्तमिमं देशमाजगाम महामनिः ॥ १५॥

चीन और हुण जातिके लोगोंसे सेवित नाना प्रकारके देशोंका दर्शन करते हुए महामुनि शुकदेवजी इस आर्यांवर्त देशमें आ पहुँचे ॥ १५ ॥

पितर्वचनमाशय तमेवार्थ विचिन्तयम् । अध्वानं सो रितचकाम खेचरः खे चरत्रिव ॥ १६॥

पिताकी आज्ञा मानकर उसी शातच्या विपयका चिन्तन करते हुए उन्होंने सारा मार्ग पैदल ही ते किया । जैसे आकाश-चारी पत्नी आकाशमें विचरता है। उसी प्रकार वे भतलपर विचरण करते थे ॥ १६॥

पत्तनानि च रस्याणि स्कीतानि नगराणि च ।

रतानि च विचित्राणि पश्यन्नपि न पश्यति ॥ १७॥ रास्तेमें वड़े सुन्दर-सुन्दर शहर और करने तथा **उमृद्धिशाली नगर** दिखायी पड़े । भाति-भातिके विचित्र रत दृष्टिगोचर हुए; किंद्र शुक्रदेवजी उनकी ओर देगते हए भी नहीं देखते थे ॥ १७॥

उद्यानानि च रम्याणि तथैवायतनानि च । पुण्यानि चैव रत्नानि सोऽत्यकामदथाध्वगः ॥ १८॥

पथिक शुकदेवजीने बहुत से मनोहर उचान तथा घर और मन्दिर देखकर उनकी उपेक्षा कर दी। कितने ही पवित्र रल उनके सामने पड़े, परत ने स्वरी लॉचकर आगे वह गये ॥ १८॥

सोऽचिरेणैव कालेन विदेहानाससाद ह। रक्षितान धर्मराजेन जनकेन महात्मना॥१९॥

इस प्रकार यात्रा करते हुए वे थोडे ही समयम धर्म-राज महातमा जनकद्वारा पालित विदेहपान्तमें जा पर्हें ॥ तत्र ग्रामान् बहुन् पश्यन् बहुन्ररसभोजनान्। पर्व्हाघोषान् समृद्धांश्च वहगोक्रहसंक्रहान् ॥ २०॥

वहाँ बहत से गाँव उनकी दृष्टिमें आये, जहाँ अन्तर पानी तथा नाना प्रकारकी खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रामें मीजद थी । छोटी-छोटी टोलियाँ तथा गोप (गीऑके रहनेके स्थान ) भी दृष्टिगोचर हुए। जो यहे समृदिशाली और बहुतंख्यक गोत्तमुदायोंते भरे हुए थे ॥ २०॥ स्फीतांश्च शालियवसैईंससारससेवितान् ।

पश्चिमीभिश्च शतशः श्रीमतीभिरलङ्कतान् ॥ २१ ॥ खारे विदेहपान्तमें सब ओर अगहनी धाननी पेती ल्ड्ल्डा रही थी। वहाँके निवासी धन-धान्यसे मगन्न थे । उस देशमें चारों ओर इस और सारस निवान करते थे ।

कमलेंबे अलंकत सैकड़ों सुन्दर सरोवर निदेह-राज्यरी शोमा बढा रहे थे ॥ २१॥ स विदेहानतिकस्य समृद्धजनसेवितान्।

मिथिलोपवनं रम्यमाससाद समृद्धिमन्॥ २२॥ इस प्रकार समृद्धिशाली मनुष्योदारा मेवित विदेद-देशको लॉघकर वे मिथिलाके छमृद्रिमप्यन्त समीप उपवनके पास जा पहेंचे ।) २२ ॥

नरनारीसमाकुलम्। हस्त्यश्वरथसंकीर्णे प्रयञ्जपद्यन्निय तत् समितिकामद्रच्युनः॥ २३॥

वह स्थान हायी। घोडे और रयोंने भरा था। अमाय नर-नारी वहाँ आते-जाते दिखायी देते थे । अपनी मर्पादाने कभी च्युत न होनेवाले शुकरेवजी वह मय देखरूर भी नहीं देखते हुए-से बहाँने आगे बढ़ गये॥ २३॥ मनसा तं वहन् भारं तमेवार्यं विचिन्तयन् । बात्मारामः प्रसन्नात्मा मिथिलामाससाद ह ॥ २४॥

मनसे जिजासका भार बहन करते और उम जैव बन्द.

## महाभारत 📨



राजा जनकके द्वारपर शुकदेवजी

का ही चिन्तन करते हुए आत्माराम प्रसन्तचित् शुकदेवने मिथिलामें प्रवेश किया ॥ २४ ॥ तस्या द्वारं समासास निःशङ्कः प्रविवेश ह । तत्रापि द्वारपालास्तमुग्रवाचा न्यवेधयन् ॥ २५ ॥

नगरद्वारपर पहुँचकर वे निःशङ्कमावधे उचके भीवर प्रवेश करने लगे। वच वहाँ द्वारपार्थीने कठोर वाणीदारा उन्हें डॉटकर भीतर जानेधे रोक दिया॥ २५॥ तथैव च शुकस्तन्न निर्मन्युः समितिग्रत। न चातपाश्चसंतसः श्वारिपपासाश्चमान्वितः॥ २६॥

शुक्रदेवची वहीं खढ़े हो गये; किंद्र उनके अनर्मे किंदी प्रकारका खेद या क्रीथ नहीं हुआ। रास्तेकी यकावट और सर्यंकी धूपले उन्हें सताप नहीं पहुँचा था। शूख और प्यास उन्हें कश नहीं दे सकी थी॥ २६॥ प्रतान्यति ग्हायति या नापैति च तथाऽऽतपात्। तेषां तु श्लारपाळानामेकः शोकसमन्वितः॥ २७॥

वे उठ ध्रुपते न तो ठता होते थे, न ग्लानिका अनुमव करते ये और न ध्रुपते हटकर छावामें ही जाते थे। उठ छमय उन हारपाठोंमेंचे एकको अपने त्यवहारपर वहा द्वुग्ल हुआ।। १७॥ मध्ये गतामिवादित्यं हृष्ट्वा ग्रुकमवस्थितम्।

मध्यं गतमिवादित्यं षष्ट्रा शुक्रमवस्थितम् । पूजयित्वा यथान्यायमभिवाच छताञ्चलिः ॥ २८ ॥ प्रावेदायत् ततः कक्ष्यां द्वितीयां राजवेदमनः ।

उनने मध्याहकाठीन तेकस्वी सूर्यकी मोति शुकदेवजीको चुपचाप जडा देल हाय कोइकर प्रणाम किया और शाकीय विभिन्ने अनुसार उनकी ययोजित पूजा करके उन्हें राजमवनकी दूसरी कहामें पहुँचा दिया ॥ २८३ ॥ तजासीना शुकस्तात मोक्षमेवान्वचिन्तयत् ॥ २९॥ छायायामातपे चैव समदर्शी महाशुद्धिः ।

तात । वहाँ एक जगह नैठकर महातेजस्वी शुकदेवजी मोक्षका ही जिन्तन करने छो । धूप हो या छापाः दोनोंमें उनकी समान हाँग्रे थी ॥ २९५॥

तं मुहतीदिवागम्य राक्षे मन्त्री कृताञ्चलिः॥ २०॥ प्रावेशयत् ततः कक्ष्यां कृतीयां राजवेशमनः।

योदी ही देरों राजमन्त्री हाथ जोड़े हुए वहाँ पघारे और उन्हें अपने साथ महळकी तीसरी क्योडीमें छे यथे ॥ तत्रान्तःपुरसम्बद्धं महळ्जैत्रस्थोपसम् ॥ ३१ ॥ सुविभक्तजळाकींं रम्यं पुष्पितपादपस् ॥ शुर्व प्रावेशयन्त्रम्त्री प्रमदावनसुत्तमस् ॥ ३२ ॥

बहाँ अन्तःपुरते वटा हुआ एक बहुत कुन्दर विद्याल वगीचा याओ वैत्ररथ वनके तमान प्रतोहर जान पहला या । उत्तम पृथक् पृथक् जलकीहाके लिये अनेक प्रन्यर जलावाय वने हुए थे । वह रमणीय उपवन खिले हुए कुर्की कुछोमित

होता या। उस उत्तम उद्यानका नाम या प्रमदाबन। मन्त्रीने 
युकदेवजीको उत्तके भीतर पहुँचा दिया।। ११-१२।।
स्य स्यासनमादिस्य निश्चकाम ततः पुनः।
तं वाहवेषाः सुश्लीप्यत्तकण्यः मियदर्शनाः॥ ३३॥
स्वक्षमरकाम्यरधयस्तकाञ्चनभूषणाः ।
स्वलापोद्धाणकुराला नृत्यगीतिविद्यारदाः॥ ३४॥
सित्तपूर्वोभिभाषिण्यो क्रेणणाप्यरसां समाः।
कामोणवास्कृशला भावहाः सर्वकोविदाः॥ ३५॥
परं पञ्चाश्चातं नार्यो वारमुख्याः समाद्रवन्।।

वहाँ उनके छिये छुन्दर आसन बताकर राजमन्त्री पुनाः प्रमहावनते वाहर निकल आये । मन्त्रीके जाते ही पचाल प्रमुख बाराङ्गनाएँ शुक्रदेवजीके पात दौड़ी आयों । उनकी वयमुशा बड़ी मनोहारिणी यो । वे खनकी-सन देखनेंगे परम सुन्दरी और नवसुवती थीं । वे खनकी-सन देखनेंगे परम सुन्दरी और नवसुवती थीं । वे सुरम्य कटिप्पदेशने सुशोमित थीं । उनके सुन्दर अङ्गीपर छाल रंगकी महीन लिड्यों होमा पा रही थीं । वयाये हुए सुवर्णके आमूषण उनका सीन्दर्य इदा रहे थे । वे शातचीत करनेंमें छुशक और नाचनेनानेकी कलामें बढ़ी प्रवीण थीं । उनका करनपराओंके समान थाः वे मन्दर छोलों थीं । उनका करती और दूहरोंके मनका साव समझ छेती थीं । कामका मनें कुशक और सम्पूर्ण कलाओंका विशेष कान रखनेवाली थीं !! हे स्न-१५६ ॥ पादादिनि मतिस्राहा पूज्या एरवार्चयन् ॥ ३६ ॥ काळोपपन्तेन तदा खाइन्नेनाभ्यतर्पयन् ।

उन्होंने पाद्या, अर्घ्य आदि निवेदन करके उत्तम विधिते शुकदेवनीका पूजन किया और उन्हें समयातुक्छ खादिछ अल भोजन कराकर पूर्णतः तृप्त किया ॥ १६५ ॥

वस्य भुकवतस्तात तदन्तः पुरकाननम् ॥ ३७॥ सुरम्यं दर्शयामासुरेकैकश्येन भारतः।

तात । मस्तानन्दम । कव वे मोशन कर चुके। तव वे बाराङ्गमायँ उन्हें खाध लेकर अन्तःपुरके उत ग्रुसम्य कानन-प्रमदावनकी चैर कराने और वहाँकी एक-एक वस्तुको दिलाने ल्या ॥ २७३ ॥

क्रीडन्त्यश्च हसन्त्यश्च गावन्त्यश्चापिताः शुभम् ॥३८॥ उदारसन्त्रं सत्त्वक्षाः स्त्रियः पर्यसरंस्तया।

उत्त समय वे हँसती, गाती तथा नाना प्रकारकी सुन्दर क्रीड़ाएँ करती थी। सनके माबको समझनेवाळी वे सुन्दरियाँ उन उदारिचच शुक्रदेवजीकी सब प्रकारते सेवा करने कर्ती॥ आरणेयस्तु शुद्धातमा निःस्तंदेहः स्वकर्मकृत् ॥ ६९॥ बह्येन्द्रियो जितकोधी न हृष्यति न कुप्यति।

परंतु अरणिडम्भन शुकदेवजीका अन्तःकरण पूर्णतः शुद्ध या । वे इन्द्रियों और क्रोधपर विकय पा चुके ये । उन्हें न वो किसी बातपर हर्ष होता या और न वे किसीपर क्रोध ही करते थे। उनके मनमें किसी प्रकारका सदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्यका पालन किया करते थे॥ ३९६॥ तस्मै शञ्चासनं दिंव्यं देवाई रत्नभूषितम्॥ ४०॥ स्पर्ध्यास्तरणसंकीर्णे ददस्ताः परमस्त्रियः।

उन सुन्दरी रमणियोंने देवताओंके बैठने योग्य एक दिव्य पत्ना, जिनमें रहा जड़े हुए ये और जिसपर बहुमूह्य विछीने विछे थे, शुकदेवजीको सोनेके लिये दिया ॥ ४०ई ॥ पादशौंचं तु कृत्वेव शुकः संध्यासुपास्य च ॥ ४१ ॥ निपसादासने पुण्ये तमेवार्थे विचिन्तयन् । पूर्वपत्रे तु तन्नासौ भूत्वा ध्यानपरायणः ॥ ४२ ॥ मध्यरात्रे यथान्यायं निद्रामाहारयन् प्रसुः।

परंतु शुक्षदेवजीने पहले हाय-पैर धोकर संव्योत्तास्त की। उसके बाद पवित्र आमनपर बैठकर वे मोधतस्वका ही विचार करने लगे। रातके पहले पहरमें वे ध्यानस्य होकर बैठे रहे। फिर रात्रिके मध्यमाग (दूसरे और तीसरे पहर) में प्रभावशाली शुक्ते यथोचित निहाको स्वीकार किया।। स्वतो सुद्धतोद्धत्थाय फरवा शीचमनन्तरम्॥ स्वश्नीभः परिचुतो धीमान् ध्यानमेवान्वपद्यत्॥ स्वश्नीभः परिचुतो धीमान् ध्यानमेवान्वपद्यत्॥ स्वश्नीभः

तदनन्तर जब दो घड़ी रात बाकी रह गयी। उस समय ब्रह्मवेलामे वे पुनः उठ गये और शीच-स्नान करनेके अनन्तर ष्टुद्धिमान् शुकदेव फिर परमात्माके ध्वानमें ही निमग्र हो गये। उस



समय भी वे सुन्दरी क्षियों उन्हें वेरवर वैटी थी ॥४३-४४॥ अनेन विधिना कार्ष्णिस्तदहाःशेषमञ्जुतः । तां च रात्रि चुरकुळे वर्तयामास भारत ॥ ४५॥ भरतनन्दन । इस विधिते अपनी मर्योदावे च्युत न होनेः

मरतनन्दन । इस विविध जयना स्वायाज पुजानिस्त बाले ब्यासनन्दन शुक्ते दिनका शेप भाग श्रीर समूची रात उस राजभवनमें रहकर ब्यतीत की ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेण सोक्षधर्मपर्वेण ग्रुकोरपत्ती पद्मविशत्यधिकत्रिशततसोऽभ्यायः ॥ १२५ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वेष २ त्तर्गेत मोक्षयमैपर्वेमे शुक्की उरणितनिषयक तीन सौ पचीसर्वे अध्याय पूरा हुआ॥१२५॥

## षड्विंशत्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

राजा जनकके द्वारा शुक्रदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करते हुए ब्रह्मचर्याश्रममें परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद अन्य तीनों आश्रमोंकी अनावश्यकताका प्रतिपादन करना तथा मुक्त पुरुषके लक्षणोंका वर्णन

भीष्म उवाच

ततः स राजा जनको मन्त्रिभः सह भारत । पुरः पुरोहितं कृत्वा सर्वाण्यन्तःपुराणि च ॥ १ ॥ आसनं च पुरस्कृत्य रत्नानि विविधानि च । शिरसा चार्ष्यमादाय गुरुपुत्रं समस्यगात्॥ २ ॥

भीष्मजी कहते हैं — भारत ! तदनन्तर मन्त्रियाँसित राजा जनक अन्तःपुरकी समूर्ण स्त्रियाँ और पुरोहितको आगे करके आसन तथा नाना प्रकारके रहाँकी मेंट लिये मस्तकपर अर्ध्याज रसकर गुरुपुत्र शुकदेवजीके पास आये ॥ १-२ ॥ स तदा ऽऽसनमादाय बहुरस्तियभूपितम् । स्पद्धर्यास्तरणसंस्तीर्णे सर्वताभद्रमृद्धिमद ॥ ३ ॥

पुरोधसा संगृहीनं हस्तेनालभ्य पार्थिवः। प्रददौ गुरुपुत्राय शुकाय परमाचितम्॥४॥

उन समय जिसे पुरोहितने से रखा या, वह मर्वतं भर् नामक बहुरक्रजटित आसनः जिनतर मृख्यान् निर्द्धीने कि हुए थे, उनके हायसे अपने हायमे लेकर राजा जननने गुरुट्द शुक्देवको समर्पित किया। वह आमन समृद्धिमे समरत या॥ तजोपविर्धः तं कार्षिण ज्ञाख्यतः प्रत्यप् नयत्। पार्धा निवेद्य प्रथममर्ह्यं गां च न्यवेदयत्॥ ५!

व्यासपुत्र शुक्रदेव अव उस आमतरर विराजनान हुर-तव राजा जनकरे शासके अनुमार उनरा पूर्ण आस्त्र किया। वहले पाछ और अर्घ्य आदि निवेदन करके सहते उन्हें एक भी प्रदान की ॥ ६ ॥

## महाभारत 🔀



राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन

स च तां सन्त्रवत्युजां प्रत्यगृहाद् यथाविधि । प्रतिगृहा तु तां पूजां जनकाद् द्विजसत्तमः ॥ ६ ॥ गां चैव समनुषाय राजातमतुनायः च । पर्यपुच्छन्महातेजा राजः कुश्लमव्ययम् ॥ ७ ॥

दिलबेड ग्रुकटेबजीने राजा जनककी ओरते प्राप्त हुई षद मन्त्रपुक्त संविधि पूजा स्वीकार की । पूजा बहुण करनेके पश्चात् गोदान स्वीकार करके राजाको आदर देते हुँए महा-रोजस्वी श्रुकने जनका चटा बना रहनेवाला कुराल-स्था-

चार पूछा ॥ ६-७ ॥

क्षतामयं च राजेन्द्र शुकः सातुचरस्य ह । ब्रद्धाशिष्टस्तु तेनासौ नियसाद सहातुगः ॥ ८ ॥ उदारसस्वाभिजनो भूमौ राजा कृताक्षिकः । कुशकं चाल्ययं चैव पृष्ट्यं वैयासकि तुगः । किमागमनमित्येवं पर्ययुच्छत पार्थिवः ॥ ९ ॥

राजेन्द्र ! वेचकॉशहत राजाके आरोग्यका समाचार भी उन्होंने पूछा । किर उनकी आहा के राजा अपने अनुचर-वर्गके साथ वहाँ हाय जोड़े हुए भूमिपर ही वैठ गये। राजाका इदय हो उदार था हो, उनका कुछ भी परम उदार था। उन पूर्यापित मरेशने व्यासनस्य श्वको उनके कुशळ-भड़ाकडी निकाला करके पूछा—महान् ! किस निमित्तसे यहाँ आपका स्थानमान हुआ है !'॥ ८-९ ॥

शुक उवाच

पित्राहसुको भद्रं ते मोक्षधर्मार्थकोविदः। विदेहराजो याज्यो मे जनको नाम विश्वतः॥१०॥ सत्र गच्छस वै तूर्णे यदि ते हृदि संशयः। प्रवृत्तीवानिवृत्तीया स ते च्छेत्स्यतिसंशयम्॥११॥

शुक्तेवजीने कहा—राजन् ! आपका कहाण हो। घेरे रिवालीने पुसर्व कहा है कि मेरे पजनान छोकप्रशिद्ध विदेहराज जनक मोखसर्पक विशेषक हैं। यदि प्रश्तिय या निवृत्ति प्रस्के रिवपर्पी हम्परो हरूर्य कोई वरेह हो तो तुरत हो उनके पास पढ़े वाजों । वे तुम्हारी शरी श्रद्धांचोंका धनाशन कर देंगे ॥ खोडहाँ रिवृत्तियोगात् स्वामुप्रश्रद्धनिद्धान्तः। सम्प्रे धर्मयुक्तां श्रेष्ठ यथावद् वश्वसुमहिस्स ॥ १२॥

घर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेग | पिताकी हुन आकारे ही में यहाँ आपके पाछ कुछ पूछतेने किये आया हूँ । आप मेरे प्रभौका नेथानत् उत्तर हैं ॥ १२ ॥

कि कार्य ब्राह्मणेनेह मोक्षार्थक किमातमकः। कर्य च मोक्षः प्राप्तव्यो हानेन तपसायवा॥ १३॥

ब्राह्मणका कर्तेच्य क्या है ? बोह्मनामक युक्पार्यका क्या खरूप है ! उस मोक्षको ज्ञानसे अथवा तपस्पति किस साधनसे माप्त किया जा सकता है ! ॥ १३ ॥

जनक उनाच बद् कार्ये ब्राह्मणेनेह जन्ममञ्जूति तच्छूणु ।

HO BE \$--- \$ . \$ \$---

क्रतोपनयमस्तात भवेद् वेद्यरायणः ॥ १७॥ अतकने कहा—तात । ब्राहणको जन्म केल्र को जो कर्म करने चाहिये, उनको सुनिये—यहोपकीत सस्कार हो जानेके वाद ब्राह्मण्याणको वेदाण्यनमें तत्यर होना चाहिये।। तपसा गुरुक्त्या च ब्रह्मचर्येण चा विभो । वेद्यतानां पितृणां चाप्यनुणो हातस्यकः ॥ १५॥ वेद्यतानां पितृणां चाप्यनुणो हातस्यकः ॥ १५॥ वेद्यतानां पितृणां चाप्यनुणो हातस्यकः ॥ १५॥ व्यवसम्बद्धास्य प्राप्य समावर्तेतं वे द्विजः॥ १६॥ व्यवसम्बद्धास्य प्राप्य समावर्तेतं वे द्विजः॥ १६॥

प्रभो । वास्याः गुक्की सेवा तथा ब्रह्मवर्यका पारन-इन तीन कामेके सामन्याय वेदाध्ययनका कार्य सम्पन्न करना वाहिये । इवनकर्मद्राया देवताओं के और तर्पणद्वारा वह पितरों के भ्रणसे मुक्त होनेका यज करे । किसीके दोग न देखे और संयमपूर्वक रहकर वेदाध्ययन समाप्त करनेके पक्षात् पुक्को दक्षिणा दे और उनकी आजा क्षेकर समावर्तन-सरकारके पक्षात बरको सीटे ॥ १५-१६ ॥

प्रमात् परको छैटे ॥ १५-१६ ॥
समाञ्चलक्ष ग्राहरूप्य स्वदारतियतो पसेत् ।
समाञ्चलक्ष ग्राहरूप्य स्वदारतियतो पसेत् ।
स्व आवेपर विवाह करके ग्राहरूप्यपर्मका पालन करे
और अपनी ही स्वीके प्रति अनुसाग रखे। दूवरोंके दीघ न
देखकर ववके साथ योगितत बर्ताव करे और अग्निकी स्वापनाके प्रमात् प्रतिदिन अग्निकों करता रहे ॥ १७ ॥
सराया पुत्रपीय तु बन्यास्त्रमपदे बसेत् ।
सानेवानीन् यथाशारक्षमध्यन्तिविधियः ॥ १८ ॥

वहाँ पुत्र-पीत्र उत्पन्न करके पुत्रको गाईस्प्य वर्मका भार शीपकर कर्मे जा चानप्रस्य आश्रममें रहे। उस समय भी बाज्यविधिके अनुसार उन्हीं गाईपर्य आदि अग्नियोंकी आरा-ष्मा करते हुए अतिथियोंका प्रेमपूर्वक सन्कार करे।। १८॥ स्वनेत्र प्रति यथान्यायमारमन्यायोज्य धर्मवित ।

निर्देश्को चीतरागारमा प्रह्माश्रमपदे पसेत् ॥ १९ ॥ इक्के बाद धर्मश्र पुरुष शास्त्रीय विधिके अगुडार असिन-होत्रकी अमियोंका आसामें आरोप करके निर्देश्च एवं बीत-राग होतर प्रश्निनतन्त्रे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यास-आश्रममें प्रतेश करें ॥ १९ ॥

शुक्त उवाच

उत्पन्ने क्षानविकाने निर्द्रन्द्रे इदि शाश्वते। फिमवरयं निवस्तव्यमाध्यमेषु भवेत् त्रिषु॥२०॥

शुक्रदेवजीने पूछा--राजर । यदि किर्तीके हृदयमें महाचर्य आश्रममें ही धनातन हान-विश्वान प्रकट हो जाय और हृदयके राग-देष आदि हन्द्र दूर हो जाय तो भी नया उसके किये वोच तीन आश्रमोंमें रहना आवस्यक है ? ॥ २० ॥ पतद् भवन्ते पुच्छामें तद् भवान् वश्नुमहिति। यदा वेदार्थतस्वेन वृष्टि में न्वं जनाधिष ॥ २१ ॥ नरेश्वर । में यही बात आपने पुछता हूँ। आप सुस्ने यह यतानेकी कृपा करें । वेदके वास्तविक सिद्धान्तके अनुसार क्या करना उचित है ? यह आप मुझे वताहये ॥ २१ ॥

जनक उवाच

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्। न विना गुरुसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः॥ २२॥ जनकने कहा—बद्धनः ! जैवे ज्ञानविज्ञानके विना

मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार सबुक्ते सम्बन्ध हुए विना शानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २२ ॥ गुकः प्रावयिता तस्य झाने छव इहीच्यते । विकाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत् ॥ २३ ॥

गुर इस स्वारवागरते पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान यहाँ नीकाके समान बताया जाता है। मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरते पार और कृतकृत्य हो जाता है। जैसे नदीको पार कर हेनेपर मनुष्य नाव और नाकिक होनोंको क्षोड़ देता है। उसी प्रकार मुख्य हुआ गुरुष गुरु और

शान दोनोंको छोड़ दे॥ २३॥

धनुरुछेदाय लोकानामनुरुछेदाय कर्मणाम् । पूर्वेराचरितो धर्मश्चानुराश्रम्यसंकटः ॥ २४ ॥ पहलेके विद्वान् लोकमर्यादाकी तथा कर्मपरम्यकी रक्षा

बहुक्त पद्मार् अक्षमंत्राहित वर्णवर्मोका पालन करते थे ॥ क्षतेन क्रमयोगेन चहुजातिषु कर्मणाम् । हित्त्वा शुभाशुभं कर्म मोक्षो नामेह छभ्यते ॥ २५ ॥

इस सरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मोंकी आसक्तिका परित्याग करनेसे यहाँ मोक्ष-की प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥

भावितैः करणैश्चायं बहुसंसारयोनिषु। आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे ॥ २६ ॥

अनेक जन्मींचे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ पवित्र हो जाती हैं। तब छुद्ध अन्तःकरणवाळा मतुष्य पहले ही आश्रममें अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रममें मोक्षरूप द्यान प्राप्त कर सकता है ॥ २६ ॥

तमासाद्य तु मुक्तस्य दण्टार्थस्य विपश्चितः । त्रिष्वाक्षमेषु को न्वर्यो भवेत् परमभीप्सतः ॥ २७ ॥

उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही तत्त्वका साह्याकार हो जाय तो परमात्माको चाह्यनेवाले जीवन्युक्त विद्वान् के विवेशे तीन आश्रमोमें जानेकी क्या आवश्यकता है! अर्थात् कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २७ ॥ राजसांस्तामसांश्चेव तित्यं दोपान् विवर्जयेत्। सात्त्वकं मार्गमास्थाय पश्येवात्मानमात्मना ॥ २८ ॥ । विद्यान्को चाहिये कि वह राजस और तामस दोवांका सदा ही परित्याग कर दे और साविक मार्गका आश्रम लेकर हाही के हारा आत्माका साक्षात्कार करे ॥ २८ ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ! सम्परयन्नोपिक्षपेत जले वारिचरो यथा॥ २९॥

चो सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको देखता है, वह संसर्पि उसी तरह कहीं भी आतक नहीं होता चैते जठनर पक्षी जठमें रहकर भी उससे टिस नहीं होता ॥ २९॥

पक्षिवत् प्रवणाद्भ्वंममुत्रानन्त्यमञ्जते । विद्याय देहानिर्मुको निर्द्धन्द्वः प्रशमं गतः ॥ ३०॥

बह तो घोंबलेको छोड़कर उड़ जानेवाले पक्षीकी भाँति इस देहसे प्रथक हो निर्द्रेन्द्र एवं शान्त होकर परलोकों अक्षयपद ( मोख ) को प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ अन्न गाथाः पुरा गीताः श्रृणु राह्य ययातिना । धार्यन्ते या द्विजैस्तात मोक्षशास्त्रविशारदै। ॥ ३१ ॥

तात । इस विषयमें पूर्वकालमें राजा ययातिके द्वारा गापी हुई गायाएँ पुनिये। जिन्हें मोक्षशास्त्रके शाता द्विन सदा याद रखते हैं ॥ ३१ ॥

ज्योतिरात्मनि मान्यत्र सर्वजन्तुषु तत् समम् । खयं च शक्यते द्रष्टुं सुसमाहितचेतसा ॥ ३२ ॥

अपने भीतर ही आत्मत्योतिका प्रकाश है। अस्यप्र नहीं । यह ज्योति समूर्ण प्राणियोंके भीतर समानरूपहे स्थित है। अपने चित्तको मलीमॉति एकाम करनेवाला उसके स्थायं देख सकताहै॥ ३२॥

न विभेति परो यसाज विभेति पराच यः। यक्ष नेच्छति न द्वेष्टि ज्ञा सम्पद्यते तन्।॥ ३३॥

जिस्से दूसरा कोई प्राणी नहीं ढरता, जो स्वय दूसरे किसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो न तो किसी बस्तुकी दच्छा करता है और न किसीसे देग ही रखता है। बह तस्काल ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है।। ३३॥

यदा भावं न कुरुते सर्वभूतेषु पापकम्। कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ ३४॥

जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाने द्वारा विश्वी मी प्राणीने प्रति पापमाव नहीं करता अर्थात् समस्य प्राणियों-में द्वेषरहित हो जाता है। उस समय वह ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है।। ३४ ॥

संयोज्यमनसाऽऽत्मानमीर्थ्यामुत्सुज्यमोहनीम्। त्यक्त्वाकामं च मोहं च तदा ब्रह्मत्वमस्तुते॥३५॥

जब मोहमें डालनेवाडी हैम्मी; काम एवं मोहका त्याग करके सामक अपने मनको आत्मामें रूपा देता है। उस समय वह असको प्राप्त हो जाता है ॥ ३५ ॥

यदा आन्ये च दृश्ये च सर्वभूतेषु चाप्ययम् । समो भवित निर्द्धन्ते ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३६॥ वद बहु तपक दुनने और देखने योग्य पदार्योमें तबा सम्पूर्ण प्राणियोमें समान भाववाला हो जाता है एवं सुख-दुःख आदि इन्होंसे रहित हो जाता है। उस समय वह ब्रह्म-भावको प्राप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥

यदा स्तर्ति च निन्दां च समत्वेनैव पश्यति । काञ्चनं चायसं चैव सखं दःसं तथैव च ॥ ३७ ॥ शीतमुणां तथैवार्थमनर्थं प्रियमप्रियम् । जीवितं मरणं चैव ब्रह्म सम्पद्यते तथा ॥ ३८॥

जिस समय मनुष्य निन्दा और खतिको समान मायसे समझता है, सोना-छोहाः सुख-दुःखः सर्दी गर्मी, अर्थ-अनुर्यं प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-भरणमें भी उसकी समान इप्टि हो जाती है। उस समय वह साधात ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ ३७-३८ ॥ प्रसार्येह यथाङ्गानि कुर्मः संहरते पुनः।

तथेन्द्रियाणि मनसा संयन्तव्यानि भिक्षणा ॥ ३९ ॥ बैंदे कळ्या अपने अङ्गोंको फैलाकर फिर समेट छेदा है, उसी प्रकार सन्यासीको मनके द्वारा इन्द्रियोंपर नियन्त्रण

रखना चाहिये ॥ ३९ ॥ तमःपरिगतं घेरम यथा दीपेन दृश्यते। तथा विदेशदीपेन दाक्य आत्मा निरीक्षितम् ॥ ४०॥

जैसे अन्यकारसे आच्छादित हुआ घर दीपकके प्रकाश-से देखा जाता है। उसी प्रकार अज्ञानान्यकारसे आहत हुए आत्माका विश्वद्ध बुद्धिरूपी दीपक्के द्वारा साक्षात्कार किया वा सकता है ॥ ४० ॥

एतत् सर्वे च पश्यामि त्वयि वृद्धिमतां चर । यचान्यदपि वेत्तव्यं तत्त्वतो वेद तद् भवान् ॥ ४१ ॥

बुद्धिमानीमें श्रेष्ठ शुकदेवजी । उपर्यंक्त शारी बातें सुन्ने भापके भीतर दिखायी देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य तस्व है। उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं॥ ब्रह्मर्पे विदितश्चासि विषयान्तमुपागतः।

ग्ररोस्तव प्रसादेन तव चैनोपशिक्षया ॥ ४२ ॥ ब्रह्मचें । में आपको अच्छी तरह जान गया । आप अपने पिताजीकी कृपा और उन्हींसे मिली दूई शिक्षा-द्वारा विषयोंसे परे हो चुके हैं ॥ ४२ ॥

तस्यैव च प्रसादेन प्रादुर्भृतं महामुने। क्षानं दिन्यं ममापीदं तेनासि विदितो मम ॥ ४३ ॥

महामुने ! उन्हीं गुरुदेवकी कृपांचे मुक्ते भी यह दिव्य जान पास हुआ है, जिससे में आपकी स्थितिको टीक-टीक समझ गया हैं || ४३ ||

अधिकं तव विशानमधिका च गतिस्तव । अधिकं तच चैभ्वर्ये तच्च त्वं नाववुष्यसे ॥ ४४ ॥

आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य—ये सभी अधिक हैं। परंत्र आपको इस बातका पता नहीं है ॥४४॥ बाल्याद् वा संशायाद् वापि भयाद् वाण्यविमोक्षजात्। उत्पन्ते चापि विकाने नाधिगच्छति तां गतिम् ॥ ४५ ॥ बाटसमावके कारण, संशयसे अथवा मोघ न मिलनेके काल्पनिक भयसे मनुष्यको विज्ञान प्राप्त हो जानेपर भी

मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४५ ॥

मक्रिघेदिछन्नसंशयः। व्यवसायेन शहेन विमुच्य हृद्यप्रन्धीनासाद्यति तां गतिम् ॥ ४६॥ मेरे-बेरे लोगोंके द्वारा जिसका सदाय नष्ट हो गया है।

वह साधक विश्वास निश्चयके हारा दृदयकी गाँठें खोलकर उस परमगतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ४६ ॥

स्थिरवदिरलोलपः । भवांश्चीत्पन्नविज्ञानः व्यवसायादते प्रश्नक्षासादयति तत्परम् ॥ ४०॥

ब्रह्मन् । आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है । आपकी बुद्धि भी स्थिर है तथा आपमें विषयलोद्धपताका भी सर्वया अमान हो गया है। परंतु विश्वाद निश्चयके यिना कोई परमात्म-मावको नहीं प्राप्त होता है ॥ ४७ ॥

नास्ति ते सुखदुःखेषु विशेषो नासि छोलुपः । नौत्सुक्यं जुत्यगीतेषु न राग उपजायते ॥ ४८ ॥

आप सख-दःखर्मे कोई अन्तर नहीं समझते । आपके मनमें होभ नहीं है। आपको न तो नाच देखनेकी उत्कण्डा होती है और न गीत सननेकी । किसी विषयके प्रति आपके मनमें राग नहीं उत्पन्न होता है ॥ ४८ ॥

न बन्ध्यन्त्रवन्धस्ते न भयेष्वस्ति ते भयम्। पश्यामि त्वां महाभाग तत्यलोष्टारमकाञ्चनम्॥ ४९॥

महामाग । न तो भाई-बन्धुऑमें आपकी आसक्ति है। न मयदायक पदार्थीं े आपको भय ही होता है। मैं देखता हैं। आपके किये मिष्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्ण एक-से हैं ॥ ४९ ॥ अहं त्यामजपदयामि ये चाप्यत्ये मनीषिणः। आस्थितं परमं मार्गमक्षयं तमनामयम् ॥ ५०॥

में तथा दूसरे मनीषी पुरुष भी आपको अक्षय एवं अनासय परम मार्ग ( मोक्ष ) में खित मानते हैं ॥ ५० ॥ यत् फलं बाह्मणस्येष्ट् मोक्षार्थश्च यदात्मकः। तस्मिन् वैवर्तसे ब्रह्मन् किमन्यत् परिपृच्छसि॥ ५१॥

ब्रह्मन् । इस जगत्में ब्राह्मण होनेका जो फल है और मोक्षका जो खरूप है। उसीमें आपकी स्थिति है। अब और नया पूछना चाहते हैं १॥ ५१॥

इति श्रीमद्दाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि ग्रुकोत्पची पड्विंशत्यविकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३२६ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपवेंके अन्तर्गेत मोक्षक्मैंपर्वेमें शुकोरपत्तिनिषयक तीन हो छन्मोसन्। अच्याय पूरा हुआ ॥३२६॥

### सप्तविंशत्यधिकत्रिशतत्मोऽध्यायः

शकदेवजीका पिताके पास लीट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको खाध्यायकी विधि वताना

भीष्म उवाच

एतच्छुत्वा तु वचनं कृतात्मा कृतनिश्चयः। आत्मनाऽऽत्मानमास्थाय दृष्ट्रा चात्मानमात्मना॥ १ ॥ **कृतकार्यः सुखी शान्तस्तूर्णी प्रायादुदङ्**मुखः । शैक्षिरं गिरिमुह्दिस्य संधर्मा मातरिश्वनः॥ २॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर! राजा जनककी यह बात सुनकर विशुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक हद् निश्चयपर पहॅच गये और बुद्धिके द्वारा आत्मामें स्थित होकर स्वयं अपने आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गये । एवं आनन्दमन्न हो। बड़ी शान्तिका अनुभव करते हुए हिमालयपर्वतको लक्ष्य करके वायुके समान देगसे चुपचाप अत्तर दिशाकी ओर जल दिये II १-२ II एतस्मिन्नेच काले तु देवर्षिनीरदस्तथा। हिमयन्तमियाद् द्रष्टुं सिद्धचारणसेवितम्॥ ३॥

इसी समय देवर्षि नारद सिद्धों और चारणोंसे सेवित हिमालय पर्वतपर उसका दर्शन करनेके लिये आये ॥ ३ ॥ शान्तखननिनादितम् । **हमप्सरोगणाकी**र्ण भृद्धराजैस्तथैव च ॥ ४ ॥ किन्नराणां सहस्रेश्च महभिः खञ्जरीरिश्च विचित्रेजीवजीवकैः॥ ५॥ चित्रवर्णेर्भयूरैश्च केकाशतविराजितैः। कृष्णैः परभतेस्तथा ॥ ६ ॥ राजहंससमृहैश्र

उस पर्वतपर सब और अप्सराएँ विचर रही यीं। चारों और विविध प्राणियोंकी शान्तिमधी ध्वनिसे वहाँका सारा प्रान्त व्यास हो रहा था। सहस्रों किन्नरः भ्रमरः मद्रः विचित्र खडारीटः चकोरः सैकड़ी मधुर वाणीचे सुशोमित विचित्र वर्णवाले मयूर, राजहंसींके समुदाय तथा काले कोकिल वहाँ अपनी शान्त मधुर ध्वनि फैला रहे ये ॥४-६॥ पक्षिराजो गहतमांश्च यं नित्यमधितिष्ठति । चत्वारो लोकपालाश्च देवाः सर्विगणास्तथा ॥ ७ ॥ तत्र नित्यं समायान्ति छोकस्य हितकाम्यया।

पक्षिराज गरुड उस पर्वतपर नित्य विराजमान होते हैं । चारों लोकपालः देवता तथा ऋषिगण सम्पूर्ण जगत्के हितकी कामनासे वहाँ सदा आते रहते हैं ॥ ७३ ॥ विष्णुना यत्र पुत्रार्थे तपस्तर्सं महात्मना 🛭 ८ 🗈 तत्रेव च कुमारेण वाल्ये क्षिता दिवीकसः। शकिन्यस्ता क्षितितले त्रैलोक्यमयमन्य वै॥ ९ ॥

वहीं महात्मा श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) ने पुत्रके लिये तप किया था । वहीं कुमार कार्तिकेयने वाल्यावस्तार्मे देवताओंपर आक्षेप किया था और त्रिलोकीका अपमान करके पृथ्वीमें अपनी शक्ति गाइ दी थी।। ८९॥

तत्रोवाच जगत् स्कन्दः क्षिपन् वाष्यमिदं तदा । योऽन्योऽस्ति मचोऽभ्यधिको विष्रा यस्याधिकं प्रियाः ॥ यो ब्रह्मण्यो द्वितीयो ऽस्ति त्रिपु लोकेपु वीर्यवान । सोऽभ्यद्धरत त्विमां शक्तिमधवा कम्पयत्विति ॥११॥

उस समय वहाँ स्कन्दने सम्पूर्ण जगत्पर आशेप करते हुए यह बात कही यी-ध्जो कोई भी दूसरा पुरुष मुझरे अधिक बलवान् हो। जिसे ब्राह्मण अधिक प्रिय ही। जो दसरा व्यक्ति मुझले भी अधिक बाह्मणभक्त तथा तीनों होनें-में पराक्रमशाली हो। वह इस शक्तिको उखाड दे अयवा हिला दें || १०-११ ||

तच्छत्वा व्यथिता लोकाः क इमामुद्धरेदिति । अथ देवगणं सर्वे सम्भ्रान्तेन्द्रियमानसम् ॥ १२ ॥ अपश्यद्भगवान् विष्णुः क्षितं सासुरराक्षसम्। कि त्वन सकतं कार्यं भवेदिति विचिन्तयन् ॥ १३॥

उनकी यह तिरस्कारपूर्ण घोषणा सुनकर सन स्रोग व्यथित हो उठे और मन-दी-मन सोचने लगे। मला। कौन बीर इस शक्तिको उखाड़ सकता है <sup>१३</sup> उस समय मनवान विष्णुने देखा कि सम्पूर्ण देवताओंकी इन्द्रियाँ और चित्त भयते व्याकुल हैं तथा अद्धर और राससेशिदित सम्पूर्ण जगतुपर स्कन्दद्वारा आक्षेप किया गया है। यह देखकर वे सोचने लगे कि यहाँ क्या करना अच्छा होगाय।१२-१३॥ अनामुख्य ततः क्षेपमवैक्षत च पाविकम्। सम्प्रगृह्य विशुद्धातमा शक्ति प्रन्वलितां तदा ॥ १४॥ कम्पयामास सञ्येन पाणिना पुरुपोत्तमः।

तव उस आक्षेपको सहन न करके विशुद्धात्मा भगवान् ओर देखा । पिर विष्णुने अग्निक्रमार स्कन्दकी उन पुरुषोत्तमने उस समय उस प्रज्वलित शक्तिको यापै हायसे पकड़कर हिला दिया ॥ १४६ ॥ शक्त्यां तु कम्प्यमानायां विष्णुता चलिनातदा॥ १५ **॥** मेदिनी कम्पिता सर्वी सरीलवनकानना।

गळवान् भगवान् विष्णुके द्वारा उस शक्तिके कम्पित किये जानेपर पर्वतः, वन और काननींसहित सारी पृथ्वी कॉप उठी ॥ १५५ ॥ वाक्तेनापि समुद्धर्तुं कम्पिता साभवत् तदा ॥ १६॥ रक्षिता स्कन्दराजस्य धर्पणा प्रभविष्णुना।

यद्यपि प्रमावशाली भगवान् विष्णु उते उलाइ पॅ.इने मे समर्थ ये तो भी उन्होंने कुमार स्कन्दका तिरस्कार नहीं होने दिया । उन्हें अपमानसे बचा लिया ॥ १६५ ॥ तां कम्पयित्वा भगवान् प्रह्लाद्मिद्मव्रयीत् ॥ १७॥ पद्य वीर्ये कुमारस्य नैतद्रन्यः करिप्यति।

उस शक्तिको हिलाकर यगवानने प्रदादने कहा-ेदेखोः कुमारमें कितना यस है १ यह कार्य वृक्ता कोई नहीं कर सकेवा? ॥ १७%॥

सोऽमृष्यमाणस्तहाक्यं समुद्धरणतिश्चितः ॥ १८ ॥ जन्नाह् तां तदा शक्ति व चैनां स व्यवस्पयत् ।

भावान्ते इस कपनको सहम न कर सकनेके कारण , महादने सबर ही उस गतिको उसाह फॅकनेका हट निखन कर तिस्स और उस गतिको पकड़कर खींचा; परत वे उसे दिखा भी न कहें ॥ १८३॥-

सादं महान्तं मुक्त्वा स मूर्ज्ञितो गिरिमूर्धनि॥१९॥ विहलः प्रापतव् भूमौ हिरण्यकशिषोः सुतः।

हिरण्य क्रीयपुकुमार प्रह्माद चड़े जोरते चिग्याहकर मृष्टित एवं ग्याङ्क हो ज्व पर्वतिशित्रकी मृमिपर रित यह ॥ १९३ ॥

तन्नेचर् दिशं गत्वा शैलराजस्य पार्खतः॥२०॥ सपोऽतम्यतः दुर्धपं सात नित्यं चूपण्यजः।

तात। उसी गिरिराल हिमालयके पार्श्वभागमें उत्तर दिशाकी भीर जाकर भगवान् शुगधन शिवने नित्यनिरन्तर् दुर्धर्व सपस्या की है ॥ १०% ॥

पावकेन परिशिष्ठं दीप्यता यस्य द्याक्षमम् ॥ २१ ॥ भादित्यपर्वतं नाम दुर्घर्षमम्तारमभिः ।

न तत्र राज्यते पानुं यक्षराक्षस्यत्वयः ॥ २२॥ समामान शहरे उठ आध्रमको प्रमाणिक सन्तिने चार्री अरि पेर रखा है। उठ पर्वविधासका नाम आहिरक गिरि है। तिथार अनिजामा पुरुष नहीं बढ़ एक हो। यक्त प्रसाण केरिक निकास है। विश्वास और प्रमाण केरिक निकास है। विश्वास और प्रमाण केरिक निकास है। विश्वास केरिक निकास है। विश्वास है। विश्वास है। विश्वास है। विश्वास है। विश्वास है।

भगवान् पावकस्त्रज्ञ स्वयं तिष्ठति शीर्यवान् ॥ २३॥ वह दस शोजन बिस्तृत शिखर भागकी स्वर्टीहै विश हुआ है । शक्तिशासी मगवान् समिन्देव वहाँ स्वयं विराजमान हैं॥ २३॥

सर्वात् विच्वाच प्रशास्यतः सहादेवस्य धीसतः। दिल्यं वर्षसहस्रं हि पादेवेकेनं तिप्रतः ॥ २४ ॥ देवान् संतापर्यसात्रः महादेवे। महान्नतः।

परम शुंबरमान् महादेशनी बहुछ दिया वर्गीतक नहीं यक पैरवे खहे रहे और जनकी अध्याके समूर्व श्रिक्तीका निवारण करते हुए श्रीमदेव वहीं विश्वसमान थे। सहान् मक्षारी महादेवनी वहीं देवताओं जो संतह करते हुए सहान् तममें प्रदुत्त थे॥ २५३॥

पेन्द्रीं तु दिशमस्त्रात्य शिल्पाञ्चसः घीमतः ॥ २५ ॥ विविक्ते पर्यततदे पापाञ्चले महातपतः । वेदानभ्यापयामातः ज्यासःशिल्यान् महामतिः ॥ २६ ॥ सुनान्तुं च महाभागं वैद्यान्यायमसेव च ।

जैमिनि च महामार्च वैकं चापि तपस्तिनम् ॥ २७ ॥
उती शुद्धेनात् तिरिशन हिमयान्त्री पूर्व दिशाका
जात्रव छेतर पर्वतके एकान्य तट्यान्त्रमें महातपस्त्री महाशुद्धिमान् परावातन्त्रम् व्याव अपने शिक्षा महामाण् शुन्तुः महाबुद्धिमान् कैमिनिः सपस्त्री पैक सथा कैभागामन-हन नार शिक्षाकों वेद पदा रहे थे ॥२५-२७॥ यत्र शिक्षा परिवृत्ती व्याद आहते महातपाः ॥

तवाक्षसपर्वं स्वयं दस्यं पितुस्यसम् ॥ २८॥ बह्यं महातपसी व्याव अपने विज्ञ्योवे पिरे हुए बैठे वे। बह्यं शुक्रदेववीने अपने पिताके उत्त रमणीय एवं उत्तम आक्रमको देखा ॥ १८॥

आरणेयो विद्युद्धारमा नभसीच दिवाकरः। अय ब्यासः परिशितं उचलन्तमिय पावकम् ॥ २९ ॥ एको सतमायान्तं दिवाकरसमयभम्।

उत सम्य विश्वद अन्ताःश्रत्यवाधे आणीनन्दन शुक्देव आकार्यमें विश्व सूर्यके समान प्रकाशित हो रहे थे। इतनेहींने स्थावृत्तीन भी प्रव्वतित अभि तथा सूर्यके समान तेनासी पुत्रको स्व जोर अपनी प्रमा विवेदते हुए आते देखा ॥ स्याजमानां सूदेख् हिष्टेषु विषयेषु धा । सीमयुक्तं महात्मामं यथा सूर्ण शुणस्युत्तम् ॥ ६०॥ बीमयुक्तं महातम् श्रव्यत्व सम्बन्धं सेरीकि एटे. हुए

बावदुक्त नहाला छुठवन वतुषका बाराट थूट. हुर बावके समान टीम गतिले जा रहे थे। वे ह्यॉ और पर्वतीमें कहीं भी सटक नहीं पाते थे॥ ३०॥ स्तोऽभिगस्य पितः पाहावमृक्कादुरणोत्त्रतः।

ययोपकोर्व तैक्कापि समागच्छन्महासुनिः ॥ ११ ॥ निकट लाकर करणीपुत्र महायुनिः ग्रुकदेकने पिताके दोनों पैर पकड़ विये और शान्तमावने उनके अन्य सब विष्योंके साथ भी मिले ॥ ११ ॥

वतो निवेदयामास पित्रे सर्वमशेषतः । शुको जनकराजेन संवादं पीतमानसः ॥ ३२ ॥ वदनन्दर प्रसन्तनित हुए शुक्रने राजा जनकते साय

वदनन्यर प्रसन्ताचित हुए शुक्रन राजा जनकरे साम को बार्ताखाए हुआ था। वह सारान्छा-सारा श्वरान्त अपने विवारे कह सुनावा ॥ ३२ ॥

प्रवस्थापयञ्जीस्यान् न्यासः पुत्रं च सीयेवान् । उवासः हिमदापुष्टे पाराज्ञायौ महामुनिः ॥ ३३ ॥ इत प्रकार शनिववाली महामुनि पराक्रातन्दन स्थास

इंड प्रकार यानवाराली महापुनि पराधरतन्त्रन व्यास अपने शिष्यों और पुत्रको पहावे हुए हिमालयके शिखरपर ही रहते को ॥ ३३ ॥

ततः कराचिष्टिङ्यासं परिवागीवतस्मिरे । वेशस्यवस्यापाः शान्तासातो क्रितेन्द्रियाः ॥ वश् ॥ वेदेशु निर्धा स्टब्याप्य साङ्गोध्यपि वर्णस्वतः । वर्षोचुस्ते तदास्यानं विध्याः प्राक्षस्योगुस्मा ३५ ॥

वदनन्तर किही समय बेदान्ययनते सम्पन्नः शान्तिन्तः।

जितेन्द्रियः साङ्गवेदमें पारङ्गत और तपस्ती शिष्यगण गुरुवर व्यायजीको चारों ओरछे पेरकर बैठ गये और उनसे द्वाय जोड़कर इस प्रकार बोळे ॥ ३४-३५ ॥

#### शिष्या उत्तुः

महता रोजसा युक्ता यशसा चापि वर्धिताः। एकं त्विदानीमिच्छामी युक्तणानुग्रहं कृतम्॥ ३६॥

शिष्योंने कहा--गुण्डेव ! इम आपकी हुपाछे महान् तेजावी हो गये हैं । इमारा यहा भी चारों और बढ़ गया है। अब इस समय इम यह चाहते हैं कि आप एक बार और इमलोगींपर अनुग्रह करें ॥ ३६॥ इति तेवां चन्नः श्रुत्वा ग्रह्मार्थिस्तानुवास ह ।

इति तथा चन्नः श्रुत्वा ब्रह्मायस्तानुवाच ह । उच्यतामितितद् वत्सायद्वाः कार्यं प्रियं मया ॥ ३७ ॥ शिष्योकी यह बात सनकर ब्रह्मीं व्यासने उनसे

हाच्याका यह बात पुनकर ब्रह्मां व्यापन उन्तर कहा—प्वची ! कहां, क्या चाहते हो ! युक्ते तुम्हारा कौन-पा प्रिय कार्य करना है !' !! ३० !! पतद् वाक्यं गुरोः श्रुत्वा शिष्यास्ते हृष्टमानसाः! पुनः प्राक्षलयो भूत्वा प्रणम्य शिरस्ता गुरुम् !! ३८ !! कसुस्ते सहिता राजनिर्दं चचनमुत्तमम् ! यदि प्रीत उपाध्ययो धन्याः स्मो मनिसत्तम् !! ३९ !!

गुरुदेवका यह चचन पुनकर उन शिष्योंका हृदय हथी खिल उठा । राजन् ! वे पुनः हाय बोङ्ग सस्तक हुकाकर गुरुजीको प्रणाम करके एक साथ यह उत्तम वचन बोटे— मुनिश्चेष्ठ ! आप हमारे उपाच्याय हैं । यदि आप प्रसन्त हैं तो हम चन्य हो गये ॥ ३८-१९॥

काङ्क्षामस्तु वयं सर्वे वरं दातुं महिर्णेणा । पष्टः शिष्यो न ते स्थाति गच्छेदन प्रसीद नः ॥ ४०॥ 'दम सर्व छोग यह चाहते हैं कि महिर्षे एक बरदान हैं, वह यह कि आपका कोई छठा शिष्य प्रसिद्ध न हो । यहाँ

द्वा यह पर जानका नाय छा। किनाना में रही हैं इसकोगोंपर इतनी ही झप कीजिये ॥ ४० ॥ चत्वारस्ते वर्य द्वाच्या गुरुपुत्रस्र पश्चमः । इह वेदाः प्रतिष्ठेरज्नेष नः काङ्क्रितो वरः ॥ ४१ ॥

्हम चार आपके शिष्य हैं और पञ्चम शिष्य शुक्पुत्र शुकदेन हैं। इन पाँचोंमें ही आपके पदाये हुए सम्पूर्ण नेद प्रतिष्ठित हों। यही हमारे लिये मनोनाञ्छित नर है। ॥४१॥ शिष्याणां चचनं श्रुत्वा ज्यासो वेदार्यंतत्त्ववित्। पराशरात्मजो धीमान् परलोकार्यचिन्तकः॥ ४२॥ जवाज शिष्यान् धर्मात्मा धर्म्य नैन्श्रेयसं वचः।

शिष्मंको यह वात सुनकर वेदार्थके तत्त्वकः पारतीकिक अर्थका चिन्तन करनेवाले धर्मात्माः पराश्चरनन्दन हुद्धिमान् व्यासजीने अपने समस्त शिष्मंति यह धर्मानुक्ल कल्याण-कारी वचन कहा—॥ ४२१ ॥ झाह्मणाय सदा देयं ब्रह्म शुक्रूयचे तथा ॥ ४३॥ ब्रह्मलोके निवासं यो सुषं समिनिकाङ्शते । धीराचगण ! जो प्रसालेकमें अटल निवास चाहत हो। उसका कर्जन्य है कि वह पढनेकी हुन्कारे आये हुए ब्राह्म को सदा ही बेद पढ़ावे ॥ ४३१ ॥ अवन्तो चहुलाः सन्तु वेदी विस्तार्यतामयम् ॥ ४४ ॥ नाशिष्ये सम्प्रदातन्यो नामते नाकतात्मति ।

म्ह्रमळोग बहुतंब्यक हो जाओ और इस देदका विस्तार करो । जिसका मन चरामें न हो। जो ज्ञानचर्य-ज्ञतका पाकन न करता हो तथा जो शिष्यमावते पढ़ने न आया हो। उसे वेदाच्ययन नहीं कराना चाहिये ॥ ४४३ ॥

पते शिष्यगुणाः सर्वे विहातव्या यथार्थतः॥ ४५॥ नापरीक्षितचारित्रे विद्या देया कर्यचन।

प्ये सभी शिष्यके गुण हैं। किछीको शिष्य बनानेवे पहले उचके इन गुणीको यथार्यरूपले परख हेना चारिये। जिसके सदाचारकी परीक्षा न की गयी हो, उसे किछी प्रकार विधादान नहीं देना चाहिये॥ ४५३॥ यथा हि कनको बाद्धे तायच्छेदनिकर्षणैः॥ ४६॥

परीक्षेत तथा शिष्यानीक्षेत् कुळगुणाविभिः।

कींवे आगमें तगने, काटने और कछीटीगर कनेवे

ग्रह्म छोनेकी पराव की जाती है। उसी प्रकार कुळ और गुण
आदिके द्वारा शिष्योंकी परीका करनी चाहिये॥ ४६१॥

स नियोज्याश्च वः शिष्या सनियोगे महाभये॥ ४०॥

यथामति यथापाठं तथा विद्या पठिष्यति।

सर्वस्तरत् दुर्गीण सर्वो अद्राणि पद्यत् ॥ ४८॥

'द्वमलोग अपने शिष्योंको किसी अतुन्ति या मरान्

मयदायक कार्यमें न लगाना । दुर्गरि पदानेपर यी जिसकी

लैसी दुद्धि होगी और जो पदनेमें किस परिभम करेगा।

उसीके अनुसार उसकी विद्या सफल होगी । स्व लोग दुर्गम

एंकटले पार हो और सभी अपना कत्याण देखें ॥ ४०-४८॥

आविषेच्यत्ते चर्णान् सुत्या ब्राह्मणमग्रतः ।

वेदस्याध्ययनं हिष् तश्च कार्य महत् समृतम्॥ ४९॥ अवाह्यणको आगे रखकर चारों वर्णोको उपदेश देन चाह्यि। यह वेदाध्ययन महान कार्य माना गया है। इत

अवश्य करना चाहिये ॥ ४९ ॥

स्तुत्यर्थिमह देवानां वेदाः सृष्टाः स्वयम्भवा । यो निर्वदेत सम्मोहाद् ब्राह्मणं वेदपारमम् ॥ ५० ॥ सोऽभिष्यानाद् ब्राह्मणस्य पराभूयादसंशयम्।

स्वयम्भू ब्रह्माने यहाँ देवताओं जो स्वतिके दिने वेहों में
स्विष्टम्भू ब्रह्माने यहाँ देवताओं जो स्वतिके दिने वेहों में
स्विष्ट की है। जो मोहवव वेहके पात्कृत ब्राह्मणकी दिन्दों
करता है। वह उसके अनिष्ट-विन्तनके कारण निस्तरेर
परामवको प्राप्त होता है।। ५० है।।
यक्ष्याधर्मेण विज्ञ्याद् यक्ष्याधर्मेण पुच्छिते॥ ५१।
स्वीरन्यवरः प्रति विदेषं साधिगच्छित।

को भार्मिक विधिका उस्लब्बन करके प्रस्त करते ।

और जो अधर्मपूर्वक उत्तका उत्तर देता है। उन दोनोंबेंखे एकबी मृत्यु हो जाती है अथवा एक दूसरेके देशका पात्र बन

जाता है ॥ ५१ई ॥

वतद वः सर्वमाख्यातं साच्यायस्य विधि प्रति ।

उपकुर्यां श्राध्याणामेतच हृदि यो भवेत् ॥ ५२॥ ध्यह सव मैंने तुमलोगोंसे स्वाध्यायकी विधि मतायी है। यह सुरहारे हृदयमें स्ता स्मरण रहे; क्योंकि यह शिक्यों-का उपकार कर सकती हैं। ॥ ५२॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि सोक्षत्रमैपर्वेणि सप्तिविद्यस्यिकत्रिशततसोऽध्यायः ॥ ३२७ ॥ स्त प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गेत मोक्षत्रमैपर्वेमें तीन सौ सत्ताईसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२७ ॥

# अष्टाविंशत्यिकत्रिशततमोऽध्यायः

बिष्णेंके जानेके बाद च्यासजीके पास नारदजीका आगमन और व्यासजीको वैदपाठके छिये प्रेरित करना तथा व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका कारण बताते हुए 'प्रवह' आदि सात वायुओंका परिचय देना

भीष्म सवाच

पतन्त्रुत्वा गुरोर्वाक्यं न्यासिशन्या महौजसः। मन्योन्यं हृष्टमनसः परिषत्वज्ञिरे तदा ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं — गुषिष्ठर । अपने गुरू व्यावके हुए उपरेशको ग्रुनकर उनके महातेनासी शिष्य मनदी-मन बहुतमण्ड हुए और आपसमें एक-दूसरेको हुदयरे छ्याने छ्ये ॥ उक्ताः स्मो यद् भगवता तदात्वायतिसंहितम् । तन्नी मनसि संकट करिस्यामस्तथा च तत् ॥ २ ॥

फिर व्यावजीवे बोले--- मगवन् । आपने मविष्यमें हमारे हितका विचार करके जो बार्ते बतायी हैं। वे हमारे मनमें बैठ गयी हैं। हम अवस्य उनका पालन करेंगे? ॥ २ ॥ अन्योत्यं संविक्षाच्येयं सुप्रीतमनसः पुनः। विकाययन्ति सा शुरुं पुनर्याक्यविद्यारदाः॥ ३ ॥

इत प्रकार परस्यर वार्तालप करके गुरू और शिष्य सभी मनशीनन बढ़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर प्रवचनकुशल शिष्याँ-ने गुस्ते इत प्रकार निवेदन किया—॥ ३ ॥

न गुस्व हर प्रकार निवेदन किया—॥ ३॥ शैकादस्मान्महीं गन्द्रं काङ्कितं नो महासुने। वेदाननेकथा कर्तुं यदि ते रुचितं प्रभो॥ ४॥

भहायुने । अन इम इस पर्वतिषे पृथ्वीपर जाना चाहते हैं। वैदोंने अनेक विमाग करने उनका अचार करना ही समारी इस यात्राका उद्देश है। प्रमो । यदि आपको यह विकर जान पढ़े तो हमें जानेकी आजा हैंग ॥ ४॥ विष्याणां यचनं श्रुत्वा पराश्रास्त्रतः प्रमुः। अस्युवाच ततो वाक्यं धर्मार्थसाहतं वितम्॥ ४॥

विष्यां की यह बात झनकर पराशरतन्दन मगबान क्याछ यह बर्म और अर्यञ्जक हिरकर बचन बोले—॥ ६॥ क्षिति वा देवलोकं वा गम्यतां यदि रोचते। अप्रमादश्च वः कार्यो अक्ष हि प्रचुरञ्छलम् ॥ ६॥

भिष्यो । यदि तुम्हें यही अच्छा लगता है तो तुम प्रभीपर या देवलोकों जहाँ चाहो का सकते हो। परंतु प्रमादन करना; क्योंकि वेदमें बहुत श्री प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैंग्री व्यानसे ( फलॉका छोम दिखाकर ) धर्मका प्रतिपादन करती हैं' ॥ ६॥

तेऽनुहातास्ततः सर्वे गुरुणा सत्यवादिना। जन्मुःभदक्षिणं कृत्वास्यासं मूर्प्नाभिवाद्य च॥ ७॥

चलबादी गुरुकी यह आजा पाकर वभी शिष्योंने उनके चरणीपर विर रखकर प्रणाम किया। तत्रक्षात् के ज्यावजी-की प्रदक्षिणा करके वहाँचे चले गये? ॥ ७ ॥ अवतीर्य प्रद्तीं ते.ऽथ चातुर्दोक्षमकल्पयन् । संयाजयन्तो विप्रांध राजन्यांध्य विश्वस्तथा ॥ ८ ॥ प्र्यमाना द्विजैनित्यं मोदमाना गृहे रताः । याजनाष्यापनरताः श्रीमन्तो लोकविश्वताः ॥ ९ ॥

पृथ्वीपर उत्तरकर उन्होंने चात्त्रहोंत्र कर्म (अग्निहोत्रहें केकर सोमयागतक) का प्रचार किया और एहस्साक्षममें प्रवेश करके ब्राह्मण, स्वत्रिय तथा वेत्योंके यह कराते हुए वे ब्रिजातिबोंचे पूजित हो बढ़े आतन्दरें रहने छो । यह कराने और वेदोंकी विद्या रेनेमें ही वे तरपर रहते थे। इन्हीं कार्नेके कारण वे श्रीवन्यत्र और छोक-विख्यात हो गये थे ॥८-९॥ अवतीर्णेयु श्रिष्येषु व्यासः पुत्रसहायवान्।

त्र्ण्यां च्यानपरो धीमानेकान्ते समुपाविद्यत्॥ १०॥ विष्याके पर्वति तीचे उतर जानेपर व्याध्वीके साथ उनके पुत्र श्रकदेवके विवा और कोई नहीं रह गया। वे इदियान व्यादकी एकान्तमें च्यानमम होकर सुपचाप वेठे थे॥ १०॥

तं ददर्शाश्रमपदे नारदः सुमदातपाः। वयैनमब्रवीत् काले मधुराक्षरया गिरा॥११॥

उसी समय महावपसी नारहजी उस आश्रमपर पचारकर व्यावजीते मिले और मुष्ठुर अक्षरीते युक्त मीठी वाणीमें उनसे इस प्रकार बोके—॥ ११॥

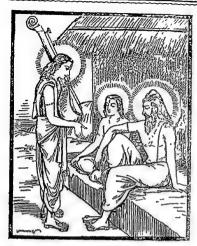

भो भो प्रहार्षिवासिष्ठ प्रहारोषो न वर्तते। पको ध्यानपरस्तुर्णां किमास्से चिन्तयन्निष्। १२॥

·हे ब्रह्मिविविशिष्ठ ! आज आपके इस आश्रममें वेद-मन्त्रोंकी भ्वति क्यों नहीं हो रही है ! आप अकेले ध्यानसम होकर चुपचाप नवीं बैठे हैं। जान पड़ता है। आप किसी चिन्तामें मग्न हैं ॥ १२ ॥

वद्यघोपैविंरदितः पर्वतोऽयं न शोभते। रजसा तमसा चैव सोमः सोपप्रवो यथा ॥ १३ ॥ न भागते यथापूर्व तिषादानामिवालयः। देवपिंगणजुरोऽपि वेदध्वनिनिराकृतः॥ १४॥

·वेदध्वनि न होनेके कारण इस पर्वतकी पहले-जैनी शोभा नहीं रही। रज और तमसे आच्छन हो यह राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान जान पड़ता है। देवर्षियोसे सेवित होनेपर भी यह जैल-जिल्बर ब्रह्मधोपके बिना मीलोंके घरकी तरह श्रीहीन प्रतीत होता है ॥ १३-१४ ॥

भ्राषयश्च हि देवाश्च गन्धर्वाश्च महौजसः। वियुक्ता ब्रह्मघोषेण न भाजन्ते यथा पुरा ॥ १५॥

व्यहाँके ऋषि। देवता और महावली गन्धर्व भी ब्रह्मघोष-से विमुक्त हो अब पहलेकी भाँति शोभा नहीं पा रहे हैं? ॥

नारदस्य चचः श्रुत्वा कृष्णद्वैपायनोऽत्रवीत् । महर्षे यत् त्वया प्रोक्तं वेदवादविचक्षण ॥ १६॥ प्तन्मनोऽनुकुलं मे भवानईति भावितुम्। सर्वेद्यः सर्वेदर्शी च सर्वेत्र च कुत्र्हली॥१७॥

नारदजीकी बात सुनकर श्रीकृष्णहैपायन व्यासने कहा-विद्विद्याके विद्वान् महर्षे ! आपने जो कुछ कहा है। यह मेरे

मनके अनुकुल ही है। आप ही ऐसी बात कह सकते हैं।

आप सर्वेष्ठः सर्वेदशीं और सर्वेत्रवी वार्ते जाननेके कि उत्कण्डित रहनेवाले हैं ॥ १६-१७ ॥

त्रिपु छोकेषु यद् भूतं सर्व तय मते स्थितम्। तदाक्षापय विपर्पे बहि कि करवाणि ते॥ १८॥ न्तीनो लोकोंमे जो बात होती है या हो चुकी है। बद सर

आपकी जानकारीमें है। ब्रह्मपें ! यताहमें आसा दीजिये। में आपकी क्या सेवा करूँ ! ॥ १८ ॥

यन्मया समन्त्रेयं बहार्षे तद्दाहर । विमुक्तस्येह शिष्यमें नातिहृष्टमिदं मनः ॥१९॥

'ब्रह्मि नारद ! इस समय मेरा जो कर्तव्य है। उसे भी वताइये। अपने प्यारे शिष्यों हे विछुड़ जानेके कारण इस नमय मेरा यह मन विशेष प्रसन्न नहीं है' ॥ १९ ॥

#### नारद उवाच

थनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्यावत मलम्। मलं पृथिन्या वाहीकाः स्त्रीणां कीतृहलं मलम् ॥ २०॥ नारदजीने कहा-व्यासजी | वेद पदकर उसना

अभ्यात ( पुनरावृत्ति ) न करना वेदाध्ययनका दूपण है। वतका पालन न करना ब्राह्मणका दूपण है। वादीक देशके छोग पृथ्वीके दूषण हैं और नये-नये खेल-तमाशा देखनेकी

लालसा स्त्रीके लिये दोवकी वात है।) २०॥ अधीयतां भवान वेदान खार्ध पुत्रेण धीमता।

विधुन्वन ब्रह्मघोषेण रक्षोभयकृतं तमः॥२१॥ आप अपने बेदोब्चारणकी ध्वनिषे राक्षषमयजनित अन्धकारका नाश करते हुए बुद्धिमान् पुत्र शुकदेवजीके साथ

वेदोंका स्वाध्याय करते रहे ॥ २१ ॥

### भीषा उवाच

नारदस्य वचः श्रुत्वा ग्यासः परमधर्मवित्। चेदाभ्यासहद्वतः॥ २२॥ तथेत्युवाच संहृष्टो भीष्मजी कहते हैं—युधिष्टर ! नारदजीती बात

सुनकर परम धर्मज्ञ व्यासजीने ध्वहत अच्छा' कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और हर्पमें भरकर वे वेदाभ्यासस्यी मतम हदतापूर्वक पालन करने लगे ॥ २२ ॥

द्युकेन सह पुत्रेण वेदाभ्यासमधाकरोत्। स्वरेणोद्धेः स द्रीक्येण होकानापूरयप्तिव ॥ २३॥ उन्होंने अपने पुत्र शुक्रदेवके साथ शिक्षाके नियमानुसार

उचस्वरसे तीनों लोकोंको परिपूर्ण करते हुए-से वेदोंकी आर्षि आरम्म कर दी ॥ २३ ॥

नानाधर्मप्रवादिनोः। तयोरभ्य**सतोरे**य वातोऽतिमात्रं प्रवयी समुद्रानिख्येजितः॥२८॥ नाना प्रकारके धर्मीका प्रतिग्रादन करनेवाले व वितानुष

उक्त रूपमे वेदोंका अम्यास कर ही रहे थे कि समुद्री हर है प्रेरित होकर बढ़े जोरकी आँघी चलने लगी ॥ २४ ॥

ततोऽनध्याय इति तं व्यासः पुत्रमवारयन् ।
गुको वारितमात्रस्तु कोत्इलसमिवतः ॥ २५ ॥
तर अनध्यायकाल वताकर व्यासजीने अपने पुत्रको
वेद पढनेथे उस समय रोक दिया । उनके समा करनेपर
गुकदेवजीके समर्गे इसका कारण जाननेके लिये प्रवळ
उत्कण्डा हुईं ॥ २५ ॥

अपृच्छत् पितरं ब्रह्मन् कुतो बायुरभृदयम् । आख्यातुमहितिभवान् वायोः सर्वे विवेष्टितम् ॥ २६ ॥

उन्होंने अपने पितासे पूछा---- प्रहात् ! इस वायुकी उत्पत्ति किससे हुई है १ आप वायुकी सारी चेहाओंका विस्तार-पूर्वक वर्णन करें? ॥ २६ ॥

शुक्तस्यैतद् वचः श्रुत्वा व्यासः परमविस्मितः । धनध्यापनिमित्तेऽस्मिन्निदं चचनमन्नवीत् ॥ २०॥ शुक्रदेवजीका यह वचन ग्रनकर व्यावजी अत्यन्त आश्रर्थ-

चे चित्रत हो उठे और अनम्यायके कारणपर प्रकाश डाळते हुए इस प्रकार बोळे—॥ २७॥ दिञ्चं ते चक्षुस्तरान्नं खयं ते निर्मर्कं मनः। समसा रक्षसा चापि त्यक्तः सत्त्वे ज्यवस्थितः॥ २८॥

भेदा । तुम्हें स्वय ही दिव्य हिष्ट प्राप्त हो गयी है। तुम्हारा हृदय अत्यन्त निर्मल है। दुम रजोगुण और तमोगुण-से रदिव होकर सम्बगुणमें प्रतिष्ठित हो।। २८।। आदर्शें सामिय च्छायां पदयस्यात्मानमात्मना। ध्यस्यात्मनि स्वयं वेदान्त सन्दर्भया समझसिन्त्या। २९॥।

ंबेंसे लोग दर्पणमें लगना प्रतिषेग्व देखते हैं, उसी
प्रकार तुम हुद्धिके द्वारा लात्माका वाक्षात्कार करते हो; अतः
सर्व ही वैदोंको लगने मीतर स्थापित करके खुदिहारा अन-स्थायके कारणमृत बायुके विषयमें विचार करो ॥ २९ ॥ देवयानचरो विष्णोः पितृसाणश्च तामसः। द्वाचेती प्रेम्य पन्थानी दिसं चाधश्च गरुछतः ॥ ३० ॥

'मरकर ऊपरके लोकींमें जानेबाले और नीचेक लोकींमें जानेबाले मनुष्योंके लिये दो मार्ग हैं, एक तो देवचान जो कि विष्णुलोकका मार्ग है, अतः सास्विक है, दूसरा पितृवान जो कि तामस है ॥ ३० ॥

पृथिन्यामन्तरिक्षे च यत्र संवान्ति वायवः। सप्तेते वायुमार्गा वै तान् निवोधानुपूर्वगः॥ ३१॥

पृथ्वीपर या आकावामें नहीं भी हना चलती है। उसके बहनेके लिये बात मार्ग हैं। हुम कमशः उनका वर्षन सुनो ॥ तत्र देवगणाः साध्या सहास्तृता सहावलाः । तेवामध्यभवत पुत्रः समानो नाम दुर्जयः ॥ ३२॥

पृथ्वी और आकागमें जो महावर्छी और महान् भूत-स्वरूप साध्य नामक देवगण अहत्यमावर्छ रहते हैं। तनके हुजंव पुत्रका नाम है समान ॥ ३२ ॥ उदानस्तस्य पुत्रोऽभूद्वानस्तस्याभवत् सुवः।

अपानश्च ततो होयः प्राणश्चापि ततोऽपरः ॥ ३३ ॥ स्त्रमानका पुत्र है उदानः उदानका पुत्र है व्यानः उसके

पुत्रका नाम अपान जानना चाहिये और अपानसे प्राणकी उत्पचि हुई है ॥ ३३ ॥

उत्पत्ति हुई है ॥ ३३ ॥ अनपत्योऽभवत् प्राणो दुर्धर्षः शत्रुतापनः । पृथक् कर्माणि तेषां ते प्रवस्थामि यथातथम् ॥ ३४ ॥

्प्राणके कोई स्वान नहीं हुई। वह शतुओंको स्वाप देनेवाला और दुर्जय है। उन सबके कर्म पृथक् पृथक् हैं। जिनका में तुमले यथावत्रस्पत्ते वर्णन करता हूँ॥ ३४॥ प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टां वर्तयते पृथक्। प्राणनाच्चेव सूतानां प्राण इत्यभिधीयते॥३५॥

बायुदेव प्राणियोंकी पृथक् पृथक् चमक्त चेद्याओंका समादन करते हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंको अनुप्राणित (जीवित) रखते हैं, इरुल्यि प्राण्य कहलाते हैं ॥ ३५ ॥ प्रेरयत्यस्रसंघातान् धूमजांश्चीष्मजांश्च यः। प्रथमः प्रथमे मार्गे प्रवहो नाम योऽनिलः॥ ३६॥

ाजो घूम तथा गर्मीच उत्तव बादकों और ओळींको इघरचे उघर के जाता है। वह मधम मार्गमें प्रवाहित होनेबाका 'प्रवह' नामक प्रथम वायु है।। ३६ ॥ अस्बरे स्नेहसस्येत्य विद्युद्धश्वक्ष महाद्युतिः। आवहो नाम संवाति द्वितीयः श्वसनो नदन् ॥ ३७॥

्यो आकाशमें रसकी मात्राओं और विजली शादिकी उत्पत्तिके लिये प्रकट होता है, वह महान् तेजसे सम्पन्न द्वितीय वायु 'श्रावह' नामसे प्रसिद्ध है। वह बढ़ी प्रारी आवाजके साथ बहता है॥ ३७॥

ग्रथ बहता है ॥ २७ ॥ उदयं ज्योतिषां शम्यत् सोमादीनां करोति यः । अन्तर्दे हेषु चोदानं यं चदन्ति मनीषिणः ॥ ३८ ॥ यश्चतुर्भ्यः समुद्रेभ्यो वायुर्धारयते जलम् । उद्घृत्याददते चापो जीमृतेभ्योऽम्बरेऽनिलः ॥ ३९ ॥ योऽद्विः संयोज्य जीमृतान् पर्जन्याय प्रयच्छति । उद्घहो नाम बंहिष्ठस्तृतीयः स सदागतिः ॥ ४० ॥

'जो सदा सोमा सूर्य आदि महोंका उदय एवं उद्गव करता है। मनीपी पुरुष शरीरके मीतर जिसे 'उदान' कहते हैं। जो चारों समुद्रींसे जलको उत्तर उठाकर जीमृत नामक मेचोंमें स्थापित करता है तथा जीमृत नामक मेघोंको जलसे संयुक्त करके उन्हें पर्जन्यके हवाले कर देता है। वह महान् वायु 'उद्रह' कहलाता है। जो तृतीय मार्गपर चलनेके कारण तीसरा कहा गया है। १८-४०॥

समूद्यमाना यहुधा येन नीताः पृथग् बनाः । वर्षमीसङ्कतारम्भास्ते भवन्ति घनाघनाः ॥ ४१ ॥ संहता येन चाविद्धा भवन्ति नदतां नदाः । रख्नणार्थाय सम्मूता मेघत्वसुपयान्ति च ॥ ४२ ॥ योऽसौ बहति भृतानां विमानानि विहायसा । चतुर्थः संबहो नाम वायुः स गिरिमर्दनः ॥ ४३॥

ांत्रसके द्वारा इयर उपर हे जाये गये अनेक प्रकारके महामेत्र घटा वॉवकर जन वरसाना आरम्भ करते है, घटाके रूपमे घनीभृत होनेपर भी जिसकी प्रेरणांत्र छारे बादल फट जाते हैं, फिर वे वेणुनादके समान जन्द करनेके कारण जन्द कर कहलाते हैं तथा प्राणियोकी रक्षाके लिये पुनः जलका सग्रह करके घनीभृत हो जाते हैं, जो वायु देवताओं के आकाशमागंत्र जानेवाले विमानोंको स्थय ही बहन करता है, वह पर्वतींका मान मर्दन करनेवाला चतुर्थ वायु अवहार नामसे प्रसिद्ध है ॥ येन वेगचता रुग्णा स्टूर्सण रुवता नगान्। वायुना सहिता मेघास्ते भवन्ति वलाहकाः ॥ ४४ ॥ दारुणोत्पातसंचारो नभसः स्तनयित्नुमान्। पञ्चमः स महावेगो विवही नाम मारुतः॥ ४५ ॥

जो कक्षमानसे वेगपूर्वक महान् शब्दके साथ बहकर बहे-यहे बुधोंको तोड देता और उखाड़ फॅकता है तथा जिसके द्वारा सगठित हुए प्रलयकालीन मेच 'यलाहक' सज्ञा घारण करते हैं, जिस वायुका संचरण मयानक उत्पात लानेवाला होता है तथा जो आकाशसे अपने साथ मेचोंकी घटाएँ लिये चलता है, उस अत्यन्त वेगशाली पञ्चम वायुको 'विवह' नाम दिया गया है। ४४-४५ ।

यस्मिन् पारिष्ठवा दिव्या वहत्त्यापो विहायसा । पुण्यं चाकाशगङ्गायास्तोयं विष्ठभ्य तिष्ठति ॥ ४६ ॥ दूरातः प्रतिहतो यस्मिन्नेकरिश्मिर्देशकरः । योनिरंशुसहस्रस्य येन भाति वसुन्धरा ॥ ४७ ॥ यसादाप्यायते सोमो निधिर्दिक्योऽसृतस्यच । पष्ठः परिवहो नाम स वायुर्जयतां वरः ॥ ४८ ॥

्र किस वायुके आधारपर आकाशमें दिव्य जल ऊपर-ही-कार प्रवाहित होते हैं, जो आकाशमञ्जाके पितृत जलको धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूरते ही प्रतिहत होकर सहस्त्रों किरणोंने उत्पत्तिस्थान सूर्यदेन, जिनने यह पृथ्वी प्रकाशित होती है, एक ही किरणने युक्त जान पड़ते हैं तथा जिससे अमृतकी दिव्य निधि चन्द्रमाका भी पोपण होता है, यह विजयशीलोंमें श्रेष्ठ छठा वायुतच्च प्परिवह? नामसे प्रतिद्व है || ४६—४८ ||

सर्वप्राणधृतां प्राणान् योऽन्तकाले निरस्यति । यस्य वर्त्मानुवर्तेते मृत्युवैवखतावुमौ ॥ ४९ ॥ सम्यगन्वीक्षतां बुद्धया ज्ञान्तयाध्यात्मनित्यया। ध्यानाभ्यासाभिरामाणां योऽमृतत्वायकत्पते ॥ ५० ॥ यं समासाय वेगेन विज्ञोऽन्तं प्रतिपेदिरे । दक्षस्य दशपुत्राणां सहस्राणि प्रजापतेः॥५१॥ येन स्पृष्टः पराभृतो यात्येव न निवर्तते। परावहो नाम परो वायुः स दुरतिक्रमः॥५२॥

्वा बायु अन्तकालमे सम्पूर्ण प्राणयोक प्राणीने गाणिने गिकालता है। निवक इत प्राणिनव्याननस्य मार्गका मृत्यु तथा वैवस्तत यम अनुगमनमात्र करते हैं। वदा अध्यात्मिवननमें लगी हुई जान्त बुद्धिके द्वारा मलीमाति अनुसंधान करते वाले तथा ध्यानके अभ्यातमें ही सानन्द रत रहनेवाले पुरुषों को जो अमृतल देनेमें समर्थ है। तिवमें खित होकर प्रजाति दक्षके दत्त हजार पुत्र सम्पूर्ण दिगाओंके अन्तमे पहुँच गये तथा विवते स्पिनित होकर विलीन हुआ प्राणी पहुँच गये लाता है वापस नहीं लोटता। उस सबैशेष्ठ सप्तम बायुका नाम प्रापाबह है। उसका अतिकमण करना सभीके लिये सबैपा कठिन है। ४६—५२॥

एवमेते दितः पुता मारुताः परमार्श्यताः । अनारतं ते संघान्ति सर्वभाः सर्वधारिणः ॥ ५३॥ 'इस प्रकार ये सात मरुहण दितिके अस्यन्त अद्भुत पुत्र हैं। इनकी सर्वत्र यति हैं। ये निरम्तर यहते और सर्वको धारण

करते हैं ॥ ५३ ॥

पतत् तु महदाश्चर्यं यदयं पर्वतोत्तमः ।

कम्पितः सहसा तेन वायुनातिप्रवायता ॥ ५४ ॥

व्यह यहे आश्चर्यकी शत है कि अत्यन्त वेगमे यहते हुए

व्यह वर्ष आश्चयका यात है। के अत्यन्त पराप परेण दूर उस वायुके द्वारा यह पर्वतोंमे श्रेष्ठ हिमालय भी सहता कॉंप उठा है॥ ५४॥

विष्णोर्निःश्वासवातोऽयं यदा वेगसमीरितः। सहस्रोदीयेते तात जगत् प्रव्यथते तदा॥५५॥ •तात । यह भगवान् विष्णुका निश्वात है। वव कमी

सहमा वह निःश्वास वेगते निकल पहता है। उस समय यह सारा जगत व्यथित हो उटता है ॥ ५५ ॥ तस्माद् ब्रह्मविदो वेदान् नाधीयन्तेऽतियायति । वायोवासुभयं सुक्तं ब्रह्म तत्पीडितं भवत् ॥ ५६॥

'इसलिये बहाबेता पुरुष प्रचण्ड वायु (ऑवी) चन्ने-पर वेदका पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान्का निश्वात ही है। उस समय बेटपाठ करनेपर वायुको वायुसे भय प्राप्त होता है और उस वेदको भी पीड़ा होती है। ॥ ५६ ॥

पतायदुक्त्वा यचनं पराशरसुतः प्रभुः। उद्गत्वा युचमधीप्येति व्योमगङ्गामगात् तद्गः॥ ५७॥ अनध्यायके विपयमं यह वात कर्कर परागरान्यन

ङ्खि श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि अनध्यायविभित्तकथनं नामाष्टाविंदात्यधिकत्रिशततवमे।ऽध्यायः॥ ३०८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत गान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे अनध्यायके कारणका कथन नामक तीन सौ अद्वारंसव। ज्ञाया

## महाभारत 🖘



शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश

# एकोनत्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

शुकदेवजीको नारदजीका वैराग्य और ज्ञानका उपदेश

भीष्म उवाच

पतसिम्बन्तरे सून्ये नारदः समुपागमत्। शुकंसाध्यायनिरतं वेदार्थान् वक्तुमीप्सितान्॥ १॥

भीष्माची कहते हैं — युषिष्ठिर । व्याववीके चढे बानेके बाद उस सुने आक्षममें स्वाध्यायपरावण शुक्देवले अपना इच्छित वेदीका अर्थ कहनेके छिये देवर्षि नारदजी पधारे ॥१॥ देवर्षि तु शुक्ते द्रष्ट्रा नार्स्य समुप्रस्थितम् । अच्येपुर्वेण विधिना वेदीकेनाभ्यपूज्यत् ॥ २ ॥

देवर्षि नारदको उपखित देख द्युक्टेबरे वेदोक विधिके अर्घ्यं आदि निवेदन करके उनका पूजन किया ॥ २ ॥ मारदोऽधावसीत् प्रीतो मृहि धर्मभृतां चर । केन स्वां अध्यसा चस्स योजयामीति दृष्टवत्॥ ३ ॥

उत तमय नारदजीने प्रसन्न होकर कहा— प्वस्त । द्वम धर्मारमाओंमें श्रेष्ठ हो । बताओ , तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तुकी प्राप्ति कराकें १<sup>7</sup> यह बात उन्होंने बड़े हर्षके ताथ कही ॥ ३ ॥ मारदस्य बचः श्रुत्वा ह्युकः प्रोचाच आरत । अस्मिङ्कोके हितं यत् स्थात् तेन मां योक्तुमहीसा॥ ४ ॥

भरतनन्दन । नारदजीकी यह बात बुनकर शुकदेवने कहा—'इड लोकमें जो परम कल्याणका साधन हो। उसीका मुखे उपदेश देनेकी कृपा करें' ॥ ४ ॥

मारद उवाच

तस्वं जिल्लासतां पूर्वभूषीणां भावितात्मनाम् । सनत्कुमारो भगवानिदं वचनमद्रवीत् ॥ ५ ॥

नारदर्जीने कहा — चास । पूर्वकालकी यात है, पवित्र शन्ताकरणयाले म्हणियोंने तत्त्वशान प्राप्त करनेकी इन्छासे प्रश्न किया। उचके उत्तरमें भगवान् चनत्कुमारने यह उपदेश दिया॥ नास्ति विद्यासमं चश्चर्मास्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमंदुःखं नास्ति त्यागसमञ्जसम्॥ ६॥

निधाके समान कोई नेत्र नहीं है। स्तवके समान कोई तप नहीं है। समके समान कोई दुःख नहीं है और त्यामके सहश कोई सुख नहीं है॥ ६॥

निवृत्तिः कर्मणः पापात् सततं पुण्यशीस्रता । सद्वृत्तिः समुदास्तरः श्रेय एतद्गुत्तमम् ॥ ७ ॥ पाणकमिते दूर रहनाः सदा पुण्यकमीका अनुष्ठान करनाः श्रेष्ठ पुरुषीके से बतीव और सदाबारका पालन करना— यही सर्वेत्तम श्रेय (करवाण ) का साधन है ॥ ७ ॥

मातुष्यमसुर्वं प्राप्य यः सज्जति स सुद्धाति । नातुं स दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम् ॥ ८ ॥

जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव-शरीरको पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहको प्राप्त होता

है। विषयोंका बयोग दुःखरूप ही है, अतः दुःखोषे छुट-कारा नहीं दिळा पकता ॥ ८ ॥ सक्तस्य दुदिश्चळति मोहजाळविवर्धनी । मोहजाळाबुदो दुःखमिह चामुत्र सोऽदनुते ॥ ९ ॥

वित्रयाहक पुरुषकी हुदि चडल होती है। वह मोह-जालको यहानेवाली है। मोहजालने वेंघा हुआ पुरुप इस लोक तथा परलेकों दुःल ही भोगता है।। ९॥ सर्वोपायात्तु कामस्य कोधस्य च विनिम्नहः। कार्यः श्रेयोऽर्थिना तौ हि श्रेयोघातार्थमुद्यती ॥ १०॥

विषे करवाणप्राप्तिकी इच्छा हो, उमें सभी उपावेंति काम और क्रोधको दवाना चाहिये; क्योंकि ये दोनों दोप करवाणका नाग्र करनेके लिये उचत रहते हैं ॥ १० ॥ नित्यं क्रोधात् त्यो रहेन्डिस्ट्रंगं रहेन्ड मत्त्यरात्। विद्यां मानायमानाभ्यामात्मानं त प्रमादतः ॥ ११ ॥

मनुष्यको चाहिये कि सदा तपको कोवभे, स्ट्रिशिको डाहुके, विद्याको मानापमानसे और अपने आपको प्रमादसे यचाव ॥ ११ ॥

आनुशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं चलम् । आत्मकानं परं कानं न सत्याद् विचते परम् ॥ १२ ॥ कृर लभावका परित्याग क्यते यहा धर्म है | क्षमा

सबसे बढ़ा बळ है। आसमाका कान ही तबसे उत्क्रष्ट कान है और सबसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं ॥ १२ ॥ सत्यस्य चचनं श्रेयः सत्यादिपि हितं चदेन् ।

सत्यस्य वचन श्रयः सत्यादापे हित चहेत्। यद् भूतहितमत्यन्तमेतत् सत्यं मतं मम ॥ १३ ॥ स्य बोलना सबसे श्रेष्ठ हैं। परद्व सत्यसे भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना। जिससे प्राणिबीका अस्यन्त हित

होता हो। वही मेरे विचारसे सत्य है ॥ १३ ॥ सर्वारस्भपरित्याची निराह्मिनिकारिकार

सर्वोरमभपरित्यागी निराशीनिष्परिप्रहः । येन खर्वे परित्यक्तं स विद्वान् स च पण्डितः ॥ १४ ॥ जो कार्ये आरम्भ करनेके सभी सकल्योको छोड् चुका है।

जिसके मनमें कोई जामना नहीं है जो किसी बस्तुका समह नहीं करता तथा जिसने सम कुछ त्याग दिया है, नहीं विद्यान है और वहीं पण्डित ॥ १४॥ इन्हियोरिन्द्रियाधीन् यश्चरस्यातमञ्जीतिक।

इन्द्रियोरिन्द्रयार्थोन् यश्चरत्यातमवशैरिह् । असज्जमानः शान्तातमा निर्विकारः समाहितः ॥ १५ ॥ आत्मभूतैरतद्भूतः सह चैत्र विनेव च । स विमुक्तः परं अयो नचिरेणाधितिष्ठति ॥ १६ ॥

जो अपने बरामें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा यहाँ अनासक भावते विषयोंका अनुभव करता है। जिसका चित्त आनत, निर्विकार और एकाम्र है तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होनेवाले देह और इन्टियाँ हैं, उनके साथ रहकर भी उनवे तद्रूप न हो अलग-धा ही रहता है, वह मुक्त है और उसे बहुत बीम परम कल्याणकी प्राप्ति होती है ॥ १५-१६ ॥ अव्हर्शनमसंस्पर्शस्त्रथासम्भापणं सद्गा । यस्य भूतैः सह मुने स श्रेयो विन्द्ते परम् ॥ १७ ॥ मुने ! जिसकी किसी प्राणीकी और दृष्टि नहीं जाती।

जो किसीका सर्वा तथा किसीसे बातचीत नहीं करताः वह परम कल्याणको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ न हिंस्यात् सर्वभृतानि मैत्रायणगतश्चरेत् । नेदं जन्म समासाद्य वैरं कुर्वीत केतचित्॥ १८ ॥

किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। सबके प्रति भित्रमाव रखते हुए विचरे तथा यह भनुष्य-जन्म पाकर किसीके साथ बैर न करे॥ १८॥ आकिञ्चन्यं सुसंतीषो निराशीस्त्वमचापळम्।

आकञ्चन्य सुसताया निराशस्त्वमचापळम्। एतदाहुः परं श्रेय आत्मशस्य जितात्मनः॥१९॥

जो आत्मतत्त्वका ज्ञाता तथा मनको वदामें रखनेत्राळा है, उसके छिये यही परम कत्याणका साधन बताया गया है कि वह किसी बस्तुका सग्रह न करे, स्रतीय रखे तथा कामना और चञ्चलताको त्याग दे॥ १९॥ परिम्रह परित्यज्य भव तात जितेन्द्रियः। अद्योकं स्थानमातिष्ठ इह चामुत्र चाभयम्॥ २०॥

तात शुक्तदेव ! तुम तप्रहका त्याग करके जितेन्द्रिय हो जाओ तथा उस पदको प्राप्त करो; जो इस छोक और परलोकमें भी निर्भय एवं सर्वथा शोकरहित है ॥ २० ॥ निरामिषा न शोचनित त्यजेदामिषमात्मनः। परित्यज्यामिषं सौम्य दुःखताषाद् विमोक्ष्यसे॥ २१ ॥

जिन्होंने भोगीका परित्याग कर दिया है, वे कभी शोकमें नहीं पड़ते, इसलिये प्रत्येक समुख्यको भोगासक्तिका त्याग करना चाहिये। सौम्य | भोगीका त्याग कर देनेपर द्वम दुःख और संतापसे दूट जाओगे॥ २१॥ तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना। अजितं जेत्कामेन भाव्यं सङ्गेष्वसङ्गिना॥ २२॥

जो अजित् (परमातमा) को जीतनेकी इच्छा रखता हो, उसे तपस्तीः जितेन्द्रियः भननशीकः संयतचित्र और विषयोंमें अनाक्क रहना चाहिये॥ २२॥

विषयीमें अनाक्क रहेना चाहिय ॥ २२ ॥ गुणसङ्गेष्यनासक एकचर्यारतः सदा । ब्राह्मणी निचरादेव सुखमायात्यनुत्तमम् ॥ २३ ॥ जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयीमें आवक न होकर

जा शहिण त्रिशुणातक विकास कार्या कर्या कर्या कर्या है। वह बीव ही सर्वोत्तम सुखल्य मोक्षको प्राप्त कर लेता है। २२॥ इन्द्रारामेषु भृतेषु य एको रमते सुनिः। विद्धि प्रकानतृतं तं झानतृतो न शोचित। २४॥ जो ग्रनि मैथनमें द्वल माननेवाले प्राणियोंके वीचमें

रहकर मी अकेले रहनेमें ही आनन्द मानता है, उमे विज्ञान-से परिसृत समझना चाहिये। जो आनसे सृत होता है, बद कमी बोक नहीं करता॥ २४॥ शुभैर्टभिति देवत्वं व्यामिश्रीर्जनम् मानुयम्। अश्मैर्टश्याप्यथो जन्म कर्मभिर्टभतेऽवदाः॥ २५॥

जीव सदा कर्मोंके अधीन रहता है। वह श्रमकर्माके अनुश्रमसे देवता होता है। दोनोंके सम्मक्षणमे मतुष्य-क्रम पाता है और केवल अश्रम कर्मोंसे पश्र-पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्म लेता है।। २५॥

तत्र मृत्युजरादुःखैः सततं समभिद्रुतः। संसारे पन्यते जन्तुस्तत्कधं नावद्यस्यसे॥२६॥

उन-उन योनियोमें जीवको सदा जरा मृत्यु और नाना प्रकारके दुःखाँसि संतप्त होना पड़ता है। इत प्रकार स्वारमें जन्म केनेबाला प्रत्येक प्राणी स्तापकी आगमें पकाया जाता है—इस बातकी और द्वम क्यों नहीं स्वान देते ।। १६॥ अहिते हितसंबस्त्वमध्वे धुवसंधकः।

अनर्थे चार्थसंत्रस्तं किमर्थं नाववुद्धयसे ॥ २० ॥
तुमने अहितमें ही हित-बुद्धि कर ली है, जो अभुव
(विनाशशील) वस्तुएँ हैं, उन्होंको 'धुव' ( अविनाशी)
नाम दे रक्खा है और अनर्थमें ही तुम्हे अर्थका योष रो
वहर है । यह नाव तुम्हारी सम्बन्धे हुंगे वहीं आनी

नाम दे रक्खा है और अनर्थमें ही तुम्हे अर्थका योध रो रहा है। यह बात तुम्हारी समझमें क्यों नहीं आती है है।। २७।।

संवेष्ट्यमानं वहुभिर्मोहात् नन्तुभिरात्मतैः। कोपकार इवात्मानं वेष्टयन् नावनुष्यसे॥ २८॥

जैते रेशमका कीडा अपने ही गरीरने उरान्न हुए तन्तुओंद्वारा अपने आपको आच्छादित कर ऐता है। उसी प्रकार तुम भी मोइवश अपनेहीते उत्पन्न सम्बन्धके वन्यनींद्वारा अपने आपको बॉबते जा रहे हो तो भी यह वात तुम्हारी समझमें नहीं आ रही है॥ २८॥ अर्छ परिप्रहेणेह दोषचान् हि परिप्रहः। क्रमिहिं कोषकारस्त यध्यते स परिप्रहात्॥ २९॥

यहाँ विभिन्न चलुओंके सम्रहकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सम्रहते महान् दोप प्रकट होता है। देगमश कीड़ा अपने सम्बद्ध-दोपके कारण ही बन्धनमें पढता है॥ देश॥ पुजदारकुद्धन्येषु सक्ताः सीदन्ति जन्तयः। सरपद्धार्णने मद्भा जीर्णा चमगजा इव॥ ३०॥

स्त्री-पुत्र और इट्टस्पर्में आमक्त रहनेवाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगलके कुटे हाथी तालाउँ दल

दलमें फॅतकर दुःख उठाते हैं ॥ २० ॥ महाजालसमांक्रपान् स्थले मत्सानिवोद्धृनान् । स्रोहजालसमांक्रपान् पर्य जन्तृन् सुरुःखितान्॥ ३१ ॥ जिस प्रकार महान् जालमें फॅतकर पानीने बाहर अपे

द्वर मत्स्य तड्पते हैं। उसी प्रकार रनेह-जाटने आह्य होडर

अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोकी और दृष्टिपात करो ॥ ३१ ॥

कुद्धम्बं पुत्रदारांश्च शारीरं संचयाश्च ये। पारक्यमध्रवं सर्वे कि स्वं सकृतदण्कृतम्॥ ३२॥

ससारमें कुदुम्बः स्त्री, पुत्र, शरीर और सम्रह-सव कुछ पराया है। एवं नाशवान है। इसमें अपना क्या है। केवल पाप और पुण्य || ३२ ||

यदा सर्वे परित्यज्य गन्तव्यमवशेन ते। अनर्थे कि प्रसक्तस्यं स्वमर्थे नात्रतिष्ठसि ॥ ३३ ॥

जन सन कुछ छोड़कर तुम्हें महाँसे निवस होकर चल देना है। तत्र इस अनर्थमय जगत्में क्यों शासक्त हो रहे हो ! अपने वास्तविक अर्थ-मोधका साधन क्यों नहीं

करते हो ? ॥ ३३ ॥

अविआन्तमनाळम्त्रमपाथेयमदैशिकम तमःकान्तारमध्यानं कथमेको गमिष्यसि ॥ ३४ ॥

वहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं, कोई सहारा दैनेवाला नहीं। राहलर्च नहीं तथा अपने देशका कोई साथी अथवा राह बतानेवाळा नहीं है। जो अन्धकारते व्याप्त और दुर्गम है। उस मार्गपर तुम अकेले कैते चल सकोगे । । ३४॥

न हि त्वां प्रस्थितं कश्चित प्रष्ठतोऽनुगमिष्यति। प्रकृतं दुन्कृतं च त्वां यास्यन्तमनुयास्यति ॥ ३५॥

जन तम परलोककी राह लोगे। उस समय तम्हारे पीछे कोई नहीं जायगा। केवल तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही वहाँ जाते समय तुम्हारा अनुसरण करेगा ॥ ३५ ॥ विद्या कर्म च शीचं च शानं च बहुविस्तरम्। वर्थार्थमनुसार्यन्ते सिद्धार्थश्च विसुच्यते॥३६॥

अर्थ ( परमातमा ) की मासिके लिये ही विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यन्त विस्तृत शानका सहारा लिया जाता है। जन कार्यकी सिद्धि (परमात्माकी प्राप्ति ) हो जाती है। तव भनुष्य मुक्त हो नाता है ॥ ३६ ॥

निवन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसती रितः। छित्त्वेतां सुक्रतो यान्ति नैनां छिन्दन्ति दुण्कृतः ॥ ३७ ॥

गॉर्वीमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके प्रति जी आएकि होती है, वह उसे बाँबनेवाळी रस्तीके समान है । पुण्यासम पुचय उसे काटकर सागे-परमार्थके प्रथपर बढ़ जाते हैं। किंतु को पापी हैं, वे उसे नहीं काट पाते ॥ ३७ ॥ रूपकूळां मनःस्रोतां स्पर्शद्वीपां रखावहाम्। गन्धपद्भां शब्दजलां सर्गमार्गदुरावहाम्॥ ३८॥ क्षमारित्रां सत्यमयीं धर्मस्थैयेवदारकाम्।

त्यागवाताष्वगां शीवां नीतार्यों तां नहीं तरेत्॥ ३९॥ यह क्सार एक नदीके समान हैं; जिसका उपादान या उद्गम सत्य है। रूप इसका किनाराः सन खोतः सर्वा

दीर और रस ही प्रवाह है। गन्ध उस नदीकी कीचड़ा शब्द वळ और स्वर्गरूपी दुर्गम घाट है । शरीररूपी नौकाकी सहायवासे उसे पार किया जा सकता है | क्षमा इसको खेनेबाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर करनेवाली रस्सी ( लगर ) है । यदि त्यागरूपी अनुकृष्ठ पवनका सहारा मिले तो इस शीमगामिनी नदीको पार विया जा सकता है। इसे पार करनेका अवस्य प्रयक्त करे ॥ ३८-३९ ॥ त्यज धर्ममधर्मे च तथा सत्यानृते त्यज्ञ। उमे सत्यानते त्यकत्वा येन त्यजसि तं त्यज ॥ ४० ॥ धर्म और अधर्मको छोडो। सत्य और असत्यको भी

त्याग दो और उन दोनोंका स्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो। उसको भी त्याग दो ॥ ४० ॥ त्यज धर्ममसंकल्पादधर्मे चाप्यलिप्सया । उमे सत्यानृते बुद्धवा वुद्धि परमनिश्चयात् ॥ ४१ ॥

सकलके त्यागद्वारा धर्मको और लिप्साके अभाव-द्वारा अधर्मको भी त्याग दो । फिर बुद्धिके द्वारा सत्य और असत्यका त्याग करके परमतत्त्रके निश्चयद्दाग बुद्धिको भी

त्याग दो ॥ ४१ ॥

अस्थिस्यूणं सायुयुतं मांसशोणितलेपनम्। चर्मावनद्धं दुर्गन्धि पूर्ण सूत्रपूरीपयोः ॥ ४२ ॥ ज**पशोकसमा**विष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्बलमनित्यं च भृतायासमिमं त्य्रज ॥ ४३ ॥

यह शरीर पञ्चभृतोंका घर है। इसमें इंडियोंके खभे लगे हैं। यह नस नाड़ियोंसे देंथा हुआ, रक्त-माससे लिपा हुआ और चमदेवे मदा हुआ है। इसमें मल-मूत्र मरा है। जिससे हुर्गन्य आती रहती है। यह बुदापा और शोक्से ध्याप्ता रोगोका पर, दुःखरूप, रजोगुणरूपी धूलते दका हुआ और अनित्य है। अतः तुग्हें इसकी आसक्तिको त्याग देना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥

इदं विश्वं जगत् सर्वमजगबापियद् भवेत्। महाभूतात्मकं सर्वे महद् यत् परमाथयात् ॥ ४४ ॥ इन्द्रियाणि च पञ्चेष तमः सस्वं रजस्तथा। सत्तदशको सशिरन्यकसंत्रकः॥ ४५॥ इत्येव

यह सम्पूर्ण चराचर जगत् पञ्चमहाभृतींचे उत्पन्न हुआ है। इसकिये महामृतस्वरूप ही है। जो शरीरते परे है। वह बहत्तत्व अर्थात् बुद्धिः, पाँच इन्द्रियाः, पाँच सुक्ष्म महायूत अर्थात् तत्मात्राएँ, रॉच प्राण तथा सन्त आदि तुण-इन सत्रह तत्त्वींके समुदायका नाम अन्यक्त है॥ वर्वेरिहेन्द्रियार्थेक्ष व्यक्ताव्यक्तेहिं संहितः। चतुर्बिशक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः॥ ४६॥

इनके साथ ही इन्द्रियोंके पॉच विषय अर्थात् स्पर्धाः शब्दः स्तरः रस और गन्ध एवं मन और अहकार-इन सम्पूर्ण व्यक्ताव्यक्तको मिलानेस जो चौबीस तत्त्वीका

समूह होता है, उसे ध्यक्ताध्यकमय समुदाय कहा गया है ॥ पतोः सर्वेः समायुक्तः पुमानित्यभिधीयते । त्रिवर्गे तु सुखं दुःखं जीवितं मरणं तथा ॥ ४७॥ य इदं वेद तत्त्वेन स वेद प्रभवाष्ययौ।

इन सव तत्वांसे जो संयुक्त है, उसे पुरुप कहते हैं। जो पुरुप धर्म, अर्थ, काम, सुल-दुःस और जीवन-मरणके तत्वको ठीक-ठीक समझता है। वही उत्पत्ति और प्रख्यके तत्वको मी यथायंक्षये जानता है। ४७ है।। पारम्पर्यण वोद्धव्यं झानानां यत्र्व किञ्चन॥ ४८॥ इन्द्रियेग्रेस्सते यद् यत् तत्त्व् व्यक्तमिति स्थितिः। अव्यक्तमिति विश्वेयं छिद्वमस्राह्ममतीन्द्रियम्॥ ४९॥ अव्यक्तमिति विश्वेयं छिद्वमस्रस्रतिन्द्रियम्॥ ४९॥

शानके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं। उनहे परम्पराये जानना चाहिये। जो पदार्थ इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये जाते हैं। उनहे स्पक्त कहते हैं और जो इन्द्रियोंके अयोचर होनेके कारण अनुमानसे जाने जाते हैं। उनको अध्यक्त कहते हैं ॥४८ ४९॥ इन्द्रियोंनिंयतैदेंही धाराभिरिय तर्फ्यते। छोके विततमात्मानं छोकांध्यात्मनि पश्यति॥ ५०॥

जिनकी इन्द्रियाँ अपने वशमें हैं, वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं, जैसे वर्षाकी घाराये प्यासा मतुष्य । अनी पुरुष अपनेको प्राणियोंमें व्यास और प्राणियोंको अपनेमें स्थित देखते हैं ॥ ५० ॥

परावरद्याः इाक्तिज्ञीनमूळा न नदयति । पद्यतः सर्वभूतानि सर्वावस्थासु सर्वदा ॥ ५१ ॥ सर्वभूतस्य संयोगो नागुभेनोपपयते ।

उस परावरद्यी जानी पुरुषको ज्ञानमूलक हाकि कभी नष्ट नहीं होती। जो सम्पूर्ण भूतोंको सभी अवस्थाओंने स्वा देखा करता है। वह सम्पूर्ण प्राणियोंके सहबासमें आकर भी कभी अञ्चम कमींने युक्त नहीं होता अर्थात् अञ्चम कमें नहीं करता।। ५१ई॥

श्रानेन विविधान् क्लेशानतिवृत्तस्य मोहजान्॥ ५२॥ लोके बुद्धिप्रकाशेन लोकमार्गो न रिप्यते।

जो ज्ञानके वलसे मोहजनित नाना प्रकारके क्लेशोंसे पार हो गया है, उसके लिये जगत्मे वौद्धिक प्रकाशसे कोई भी लोक-व्यवहारका मार्ग अवच्द्र नहीं होता ॥ ५२५ ॥

अतादिनिधनं जन्तुमात्मनि स्थितमध्ययम् ॥ ५३ ॥ अक्तदीरममूर्ते च भगवानाह तीर्थवित् ।

मोश्रके उगयको जाननेवाले भगवान् नारायण पर्ते हैं कि आदि-अन्तमे रहितः अविनागीः अन्तां और निरागा जीवास्य इस गरीरमें स्थित है ॥५९-५६१॥ यो जन्तुः खक्रतेस्तैस्तैः कर्मीमिनित्यदुःगितः॥ ५४॥ स्य उन्त्यमितिशातार्थे हन्ति जन्तननेकथा।

बो बीव अपने ही किये हुए विभिन्न कमीने कारण सदा दुखी रहता है, वहीं उस दुःखका निवारण करनेक लिये नाना प्रकारके प्राणियाँकी हत्या करता है।। ५४१ ॥ तदाः कमें समादत्ते पुनरन्यक्षयं बहु॥ ५५॥ तस्यतेऽध्य पुनस्तेन भुक्त्यापथ्यमिवात्रः।

तदनन्तर वह और भी बहुतने नये-तये कर्म करता है और जैसे रोगी अपय्य खाकर दुःख पाता है। उसी प्रनार उस कर्मते वह अधिकाधिक कष्ट पाता रहता है।। ५५३।। अज्ञस्मोब मोहान्यों दुःखेषु सुखसंजितः॥ ५६॥ वष्यते मध्यते चैव कर्मभिर्मन्थयत् सदा।

जो मोहसे अन्धा (विवेकश्च्य) हो गया है। वह सदा ही दुःखद भोगोमें ही झुलड़िद्ध कर देता है और मयानीकी मॉति कमोंने वेंबता एव मया जाता है ॥५६६॥ ततो निवद्धः खां योनि कर्मणामुद्यादिह ॥ ५७॥ परिश्रमित संसारं चकावद् बहुवेदनः।

फिर प्रारब्ध कमोंके उदय होनेपर वह बद प्राणी कर्म-के अनुसार जन्म पाकर सतारमें नाना प्रकारके दुःख भोगता हुआ उसमें चक्रकी भाँति व्याता रहता है॥५७१॥ स त्वं निवृत्तवन्धस्तु निवृत्तव्यापि कर्मतः॥५८॥ सर्ववित् सर्वजित् सिद्धो भव भावविवर्जितः।

इसलिये द्वम कमीने निवृत्तः, सव प्रकारके बन्यनीने मुक्तः सर्वत्रः, सर्वविजयी, सिद्धः और सासारिक माननार्व रहित हो जाओ ॥ ५८३ ॥

संयमेन नवं वन्यं निवस्यं तपसो बहात्। सम्प्राप्ता बहवः सिद्धिमध्यवाधां सुखोदयाम्॥ ५९॥ बहुतसे ज्ञानी पुरुप स्वम और तनसाकं वदने नवीन

बहुतन्य गाना पुरुष चयम आर पारचान कर वन्धनीका उच्छेद करके अनन्त मुख देनेवाली अशव चिदिको प्राप्त हो चुके हैं ॥ ५९ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि सोक्ष्यमैपर्वणि एकोनश्रिशन्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ग्रान्तिपर्वके अन्तर्भत माक्षयभैरवैमे तीन सी उनतीसर्वे अध्याय पूरा हुः ॥ १२० ॥

## त्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

शुक्रदेवको नारदलीका सदाचार और अध्यातमनिषयक उपदेश

नारद उवाच

निरास्य लभते चुर्दि तां लब्धा सुबमेधते ॥ १ । नारदनी कहते हैं—ग्रन्देव ! ग्राल कोरने हु

अशोकं शोकनाशार्थं शास्त्रं शान्तिकरं शिवम् ।

करनेवालाः शान्ति-कारक और कहयाणसय है। जो अपने श्रोक-का नाग करनेके लिये शास्त्रका अवण करता है। वह उत्तम

बुद्धि पाकर सुखी होता है ॥ १ ॥

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । दिवसे दिवसे मुद्रमाविज्ञान्ति न पण्डितम ॥ २ ॥ शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं। जो प्रति-

दिन मृद पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव हाख्ते हैं। विद्वान्पर नहीं ॥ २ ॥

तसादितश्नाचार्थमितिहासं निबोध मे।

तिष्ठते चेद् वशे वृद्धिर्लभते शोकनाशनम् ॥ ३ ॥ इसलिये अपने अनिष्ठका नाद्य करनेके लिये मेरा यह

उपदेश सनो--यदि बढि अपने वशमें रहे तो सदाके लिये शोकका नाश हो जाता है ॥ ३ ॥ अतिष्टसम्प्रयोगाच विष्रयोगात प्रियस्य च। मनुष्या मानसैर्द्वासैर्युज्यन्ते खल्पबुद्धयः॥ ४॥

सन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तुकी प्राप्ति और प्रिय वखका वियोग होनेपर मन-ही-मन दुखी होते हैं ॥ ४ ॥ द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्तान् न चिन्तयेत् । न सानाद्वियमाणस्य स्नेहबन्धः प्रमुख्यते ॥ ५ ॥

जो बस्त भ्तकाळके वर्भमें छिप गयी (नष्ट हो गयी ), उसके गुणीका स्वरण नहीं करना चाहिये। क्योंकि जो आदर-प्वैक उसके गुणोंका चिन्तन करता है। उसका उसके प्रति आतक्तिका बन्धन नहीं छूटता है ॥ ५ ॥

दोपदर्शी भवेत् तत्र यत्र रागः प्रवर्तते। धनिष्टवर्धितं पर्येत् तथा क्षिप्रं विरज्यते ॥ ६ ॥

जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने लगे। वहीं दोपदृष्टि करनी चाहिये और उसे अनिष्टको बढानेवाळा समझना चाहिये । ऐसा करनेपर उससे शीध ही बैराग्य हो जाता है।। ६।।

नार्थों न धर्मों न यशो योऽतीतमनुशोचित । अप्यभावेन युज्येत तचास्य न निवर्तते॥ ७॥

जो बीती बातके लिये जोक करता है। उसे न तो अर्थकी प्राप्ति होती है न धर्मकी और न यशकी ही प्राप्ति होती है। वह उसके अभावका अनुभव करके केवल दुःख ही उठावा है । उससे समान दूर नहीं होता ॥ ७ ॥

गुणैर्भूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथैव घ । सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते॥ ८॥

सभी प्राणियोंको उत्तम पदार्थोंसे स्योग और वियोग मास होते रहते हैं। किसी एकपर ही यह शोकका अवसर आता हो। ऐसी बात नहीं है ॥ ८॥ मृतं वा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचित ।

दुःखेन लभते दुःखं द्वावनधी प्रपद्यते॥ ९॥

जो मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्तिके लिये

द्ययदा जब हुई किसी वस्तुके छिये निरन्तर शोक करता है, वह एक द:खरे दसरे द:खको प्राप्त होता है। इस प्रकार जमें हो अनर्थ भोगने पहते हैं ॥ ९ ॥ ताश्च क्रवीन्त ये बुद्धथा रष्ट्रा छोकेषु संततिम् । स्थयक प्रपश्यतः सर्वे नाश्चकर्मापपद्यते ॥ १०॥ जो मन्ष्य सरारमे अपनी संतानकी मृत्य हुई देखकर मी अभुगत नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओंपर समीचीन भावसे दृष्टिपात या विचार करनेपर किसीका भी ऑस् बहाना युक्तिसगत नहीं जान पड़ता है ॥ १० ॥

दःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते। यस्मिन न शक्यते कर्ते यत्नस्तन्नानुचिन्तयेत् ॥ ११॥

यदि कोई शारीरिक या मानिक द्व'ख उपस्थित हो जाय और उसे दूर फरनेके लिये कोई यहन न किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम न दे सके तो उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये || ११ || भैषज्यमेतद दःखस्य यदेतन्तान् चिन्तयेत्।

चिन्त्यमानं हि न व्येति भ्रयश्चापि प्रवर्धते ॥ १२॥ दुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दबा यही है कि उसका बार-बार चिन्तन न किया जाय। चिन्तन करनेसे

बह घटता नहीं। विक बढता ही जाता है ॥ १२॥ प्रक्षवा मानसं दुःखं ह्म्याच्छारीरमीवधैः। पतद विद्यानसामर्थ्यं न बालैः समतामियात ॥ १३॥

इसिंखें मानसिक दुःखको बुद्धिके द्वारा विचारसे और धारीरिक कष्टको औपध-तेवनद्वारा नष्ट करना चाहिये। शास्त्र-सानके प्रभावसे ही ऐसा होना सम्भव है। दुःख पड़नेपर बालकोंकी तरह रोना उचित नहीं है ॥ १३ ॥ अभित्यं यौचनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः। वारोग्यं प्रियसंवासी गृध्येत् तत्र न पण्डितः ॥ १४॥

रूपः यौवनः जीवनः धन-छग्रहः आरोग्य तथा प्रिय वनीका सहवास-ये सब अनित्य हैं। विद्यान, पुरुषकी इनमें वासक्त नहीं होना चाहिये ॥ १४ ॥

न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहैति। मशोचन् प्रतिकुर्वीत यदि पश्येद्वपक्रमम्॥१५॥

सारे देशपर आये हुए सकटके लिये किसी एक च्यक्ति-को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकटको टालने-का कोई उपाय दिखलायी दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिये ॥ १५ ॥

सुखाद् बहुतरं दुःखं जीविते नात्र संशयः। स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मरणमधियम् ॥ १६॥

इसमें सदेह नहीं कि बीननमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक होता है। किंतु सभीको मोहनश निषयोंके प्रति अनुराम होता है और मृखु अप्रिय लगती है ॥ १६ ॥ परित्यजाति यो दुःखं खुखं वाष्युभयं नरः।

अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न तं शोचन्ति पव्डिताः॥ १७॥

जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड देता है। वह अलय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। विद्वान् पुष्प उसके लिये शोक नहीं करते हैं॥ १७॥ त्यज्यन्ते दुःखमर्था हि पाळने न च ते सुखाः। दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषां न चिन्तयेत ॥१८॥

धन खर्च करते समय वडा दुःख होता है। उसकी रक्षामें भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कप्टरे होती है, अतः धनको प्रत्येक अवस्थामें दुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥ १८॥

अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैद्येषिकी नदाः । अर्तुसा यान्ति विध्वंसं संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ १९ ॥

मनुष्य धनका सग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊँची धन-सम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिककी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं; किंतु विद्वान् पुरुष सदा स्तुष्ट रहते हैं (वे धनकी तृष्णामें नहीं पढ़ते)॥ १९॥

सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुरुछूयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ २०॥

सम्बद्धका अन्त है विनाश । ऊँने चढ्नेका अन्त है मीचे गिरना । संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण ॥ २०॥

थन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम् । तस्मात् संतोषमेवेह धनं पश्यन्ति पण्डिताः ॥ २१॥

तृष्णाका कभी अन्त नहीं होता । संतोष ही परम सुख है। अतः पण्डितजन इस छोकमें स्तोषको ही उत्तम धन समझते हैं।। २१॥

निमेषमात्रमपि हि वयो गच्छन तिष्ठति । खद्यारीरेष्वनित्येषु नित्यं किमनुचिन्तयेत्॥ २२॥

आयु निरन्तर त्रीती जा रही है। वह परुपर मी टहरती महीं है। जब अपना कारीर ही अनित्य है। तब इस सखारकी किस वस्तुको नित्य समझा जाय।। २२॥

भृतेषु भावं संचिन्त्य ये बुद्ध्वा मनसः परम् । न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम्॥ २३॥

जो मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी स्थिति जानकर उन्हींका चिन्तन करते हैं। वे संसार-यात्रा समाम होनेपर परमपदका साक्षात्कार करते हुए शोकके पार हो जाते हैं॥ २३॥

र उन्होंका चिन्तन करते हैं। वे संसार-यात्रा जो अन्यात्मविद्यामें अनुरक्तः, कामनाग्र्न्य तथा और

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षपर्मपर्वणि शुकाभिपतने श्रिशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३० ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमे शुक्देका कर्ष्युनमनविषयक तीन सौ तीसकों कच्याय पूरा हुआ ॥ ३२० ॥

संचिन्वानकमेवेनं कामानामवितृप्तकम् । व्याद्यः पृशुमिवासाद्य मृत्युरादाय नच्छति ॥ २४ ॥

बैसे बगलमें नयी-नयी घातकी खोजमें विचरते हुए अरुप्त पशुको सहस्र व्यात्र आकर दयोच देता है, उसी प्रकार भोगोंकी खोजमें हो। हुए अरुप्त मनुष्यको मृत्यु उटा ने जाती है।। २४ ॥

तथाप्युपायं सम्पर्येद् दुःखस्य परिमोझणम् । अशोचन् नारभेच्चैव मुक्तश्चाव्यसनी भवेत् ॥ २५ ॥

तथापि चनको दुःखते छूटनेका उपाय अनस्य सोचना चाहिये । जो शोक छोड़कर सामन आरम्भ करता दे और किसी ध्यसनमें आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुःसाँसे मुक्त हो जाता है ॥ २५॥

शब्दे स्पर्शे च रूपे च गन्धेपु च रसेपु च । नोपभोगात् परं किंचिद् धनिनो वाधनस्य च ॥ २६ ॥

धनी हो या निर्धन, सबको उपमोगकालमें ही गयर। स्पर्का, रूप, रस और उत्तम गन्द आदि विपवीमें किञ्चित् सुखकी प्रतीति होती है। उपमोगके पश्चात् नहीं ॥ २६ ॥ प्रावस्तम्प्रयोगाद् भूतानां नास्ति हुःखं परायणम्। विप्रयोगात त सर्वस्य न शोचेत प्रकृतिस्थितः॥ २७ ॥

प्राणियोंके एक दूखरें स्योग होनेके पहले कोई हु: ल नहीं रहता । जब संयोगके बाद वियोग होता है तभी सबकी दु:ख हुआ करता है । अतः अपने स्वरूपमें स्थित विवेदी पुरुषकों किसीके वियोगमें कभी भी शोक नहीं परना चाहिये॥ अत्या शिक्तोदरं रखेत पाणिपादं च चक्षपा।

चक्षुःश्रोते च मनसा मनो वार्च च विद्यया ॥ २८ ॥ मनुष्यको चाहिये कि वह धैर्यके द्वारा शिक्ष और उदस्की

नेत्रके द्वारा द्वाय और वैरकी, मनके द्वारा ऑख और कानशी तथा खद्वियाके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे ॥ २८ ॥ प्रणयं प्रतिसंहत्य संस्ततिष्यितरेषु च ।

विचरेदसमुत्रद्धः स सुखी स च पण्डितः ॥ २९ ॥ जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्योमं आसक्तिको इयार

वा पूजनाय तथा अन्य अनुस्थान जाजाजान स्मान् विनीतभावते विचरण करता है, यही सुखी और वर्री विद्वान है॥ २९॥

अध्यात्मरितरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। आत्मनैव सहायेन यश्चरेत् स सुर्खा भवेत्॥ ३०॥

जो अन्यासाविद्यामें अनुरक्तः कामनाशून्य तथा <sup>भा</sup>र सक्तिसे दूर है। जो अनेला ही विचरण करता है। वह उ<sup>नी</sup> होता है।। २०॥

## **एकत्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः**

### नारदजीका अकदेवको कर्मफल-प्राप्तिमें परतन्त्रताविषयक उपदेश तथा शकदेवजीका सर्यलोकमें जानेका निश्चय

नारद उवाच

**सुखदुःखविपर्या**सी यदा समन्पद्यते । नैनं प्रका सनीतं वा त्रायते नापि पौरुषम् ॥ १ ॥

नारदजी कहते हैं-शुकदेव । जब मनुष्य सुखको दुःख और दुःखको सुख समझने हमता है। उस समय बुद्धिः उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता ॥ समावाद् यत्नमातिष्वेद् यस्तवान् नावसीदति । जरामरणरोगेभ्यः शियमातमानमुद्धरेत् ॥ २ ॥

अतः मनुष्यको स्वभावतः शान-प्राप्तिके स्विये यत्र करना चाहिये। क्योंकि यत करनेवाला पुरुष कथी दुःखमें नहीं पडता । आत्मा सबसे बढकर प्रिय है। अतः जरा, मृत्यु और रोगोंके कष्टते उसका उदार करे ॥ २ ॥

रजन्ति हि शरीराणि रोगाः शारीरमानसाः। सायका इव तीक्णायाः प्रयुक्ता इढधन्विभिः ॥ ३ ॥

शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ धनुष धारण करने-षाळे चीर पुरुषोंके छोड़े हुए तीस्ण बाणोंके समान शरीरको पीड़ा देते हैं ॥ ३॥

ष्यथितस्य चिधित्साभिस्ताम्यतो जीवितैपिणः । विनाशाय शरीरमपक्रव्यते ॥ ४ ॥

तुष्णासे व्यथित, दुखी एव विवश होकर जीनेकी हच्छा रखनेवाले मनुष्यका शरीर विनाशकी ओर ही खिचता चला बाता है ॥ ४ ॥

स्रवन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितामिव। आयुरादाय मत्यांनां राज्यहानि पुनः पुनः ॥ ५ ॥

जैसे नदियोंका प्रवाह आगेकी ओर ही बढता चला जाता है। पीछेकी ओर नहीं बौटता। उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए बारवार आते और वीतते चळे जाते हैं ॥ ५ ॥

व्यत्ययो ह्ययमत्यन्तं पद्मयोः शुक्करुणयोः। जातान् मत्योक्षरयति निमेषान् नावतिष्ठते ॥ ६ ॥

ग्रुक्छ और कुष्ण-दोनों पक्षोंका निरन्तर होनेवाला यह परिवर्रीन मनुष्योंको जराजीर्ण कर रहा है। यह कुछ खणके ळिये भी विश्राम नहीं छेता है ॥ ६ ॥

सुखदुःखानि भूतानामजरो जरवत्यसौ। वादित्यो हास्तमस्येति पुनः पुनरुदेति च ॥ ७ ॥

स्य प्रतिदिन असा होते और फिर उदय छेते हैं। वे खय अनर होकर भी प्रतिदिन प्राणियोंने सुख और दु:खको जीर्ण करते रहते हैं ॥ ७ ॥ अहप्रपूर्वीनादाय भावानपरिशाह्रितान् ।

रश्चितशान मनुष्याणामस्तं गच्छन्ति रात्रयः॥ ८ ॥

ये रात्रियाँ मनुष्योंके लिये कितनी ही अपूर्व तथा अस-म्मावित प्रिय-अप्रिय घटनाएँ लिये आती और चली जाती हैं।। ८॥

योऽयमिच्छेद यथाकामं कामानां तद्वाप्तुयात्। यदि स्यान्न पराधीनं पुरुषस्य कियाफलम् ॥ ९ ॥

यदि जीवके किये हुए कमोका फल पराधीन न होता वो जो जिस वस्तुकी इच्छा करता। वह अपनी उसी कामना-को रुचिके अनुसार प्राप्त कर लेता ॥ ९ ॥ संयताश्च हि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः।

दृइयन्ते निष्फलाः संतः प्रहीणाः सर्वकर्मभिः ॥ १० ॥ बड़े-बड़े सबमी। बुद्धिमान् और चतुर मनुष्य भी समस्त

कर्मोंचे आन्त होकर असफल होते देखे जाते हैं ॥ १०॥ अपरे चालिशाः सन्तो निर्गुणाः पुरुपाधमाः । आशीभिरणसंयुक्ता इस्यन्ते सर्वकामिनः ॥ ११॥

किंद्र दूसरे मूर्ल, गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी-का आशीर्बाद न मिलनेपर भी सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पत दिखायी देते हैं ॥ ११ ॥

भ्तानामपरः कश्चिद्धिसायां सततोत्थितः। वञ्चनायां च छोकस्य स सुस्रेग्वेव जीर्यते ॥ १२॥

कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता है और तय लोगोंको धोखा दिया करता है। तो भी वह सुख ही मोगते-भोगते चुढ़ा होता है ॥ १२ ॥ थ**चे**ष्टमानमासीनं थीः कश्चिद्रपतिष्ठते । कश्चित् कर्मानुस्त्यान्यो न प्राप्यमधिगच्छति॥ १३ ॥

कितने ही ऐसे हैं, जो कोई काम न करके जुपचाप बैठे रहते हैं, फिर मी ल्रंभी उनके पात अपने-आप पहुँच जाती है और बुछ छोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तुको उपलब्ब नहीं कर पाते ॥ १३ ॥

अपराघं समाचक्त्र पुरुषस्य समावतः। युक्तमन्यत्र सम्मृतं पुनरन्यत्र गच्छति॥१४॥

इसमें स्वमानतः पुरुषका ही अपराध ( पारवध-दोष ) समक्षो । बीर्यं अन्यत्र उत्पन्न होता है और संतानोत्पादनके लिये अन्यत्र जाता है ॥ १४ ॥

वस्य योनौ प्रयुक्तस्य गर्भो भवति वा न छा। बाइपुष्पोपमाँ यस्य निवृत्तिरूपळभ्यते ॥ १५ ॥

कमी तो वह शोनिमें पहुँचकर गर्भ धारण करानेमें समर्च होता है और काँगी नहीं होता तथा कभी-कभी आसके बौरके समान वह व्यर्थ ही सर जाता है।। १५॥

म० स० ३-३. १३--

केपाञ्चित् पुत्रकामानामनुसंतानमिच्छताम् । सिद्धौ प्रयतमानानां न चाण्डमुपजायते ॥ १६ ॥

कुछ लोग पुत्रकी इच्छा रखते हैं और उस पुत्रके मी संतान चाहते हैं तथा इमकी विद्यिके लिये सब प्रकारते प्रयक्ष करते हैं, तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता ॥ गर्भाचोडिजमानानां कुद्धादाशीविपादिय । आयुष्माञ्जायते पुत्रः क्थं प्रेत हवाभवत् ॥ १७ ॥

बहुत से मनुष्य बचा 'पैदा होनेसे उसी तरह डरते हैं। जैसे क्रोधमे मरे हुए विपधर सर्पते लोग भयभीत रहते हैं। स्थापि उनके यहाँ दीर्घजीबी पुत्र उत्पन्न होता है और क्या मजल कि वह कभी किसी तरह रोग आदिसे मृतकतुल्य हो सके ॥ ९७॥

देवानिष्ट्रा तपस्तप्वा कृपणैः पुत्रमृद्धिभः। दश मासान् परिधृता जायन्ते कुलपांसनाः॥ १८॥

पुत्रकी अभिलापा रखनेवाले दीन स्त्री-पुरुषींद्वारा देवताओंकी पूजा और तमस्या करके दस मासतक गर्म धारण किया जाता है तथापि उनके कुलाङ्कार पुत्र उत्पन्न होते है।। अपरे धनधान्यानि भोगांख्य पितृसंचितान् । विपुळानभिजायन्ते लब्धास्तैरेच मङ्गलैः॥ १९॥

तथा बहुत से ऐसे हैं, जो आमोद-प्रमोदमें ही जन्म धारण करके पिताके सचित किये हुए, अपार धनधान्य एव विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं ॥ १९ ॥

अन्योत्यं समिभेत्य मैथुनस्य समागमे । उपद्रव इवाविष्टो योनि गर्भः प्रपद्यते ॥ २०॥ वतिन्यक्षीकी वारस्वरिक इन्छाके अनुसार मैथुनके लिये

चय उनका समागम होता है। उस समय किसी उपद्रवके समान गर्भ गोनिमे प्रवेश करता है॥ २०॥ हाझि परहारीराणि च्छिन्नवीजं हारीरिणम्। प्राणिनं प्राणसंरोधे मांसहलेष्मविवेष्टिसम्॥ २१॥

जिसका रथूल रारीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मासमय रारीरते विरा हुआ है, उस देहधारी प्राणीको मृत्सुके बाद जीव ही दूसरे रारीर उपलब्ध हो जाते है ॥ २१ ॥ निर्दुग्धं परदेहेऽपि परदेहं चळाचळम् । विजन्यम्लं विनाशान्ते नावि नावमिवाहितम् ॥ २२ ॥

जैसे एक नौकाके भग्न होनेपर उसपर बैठे हुए छोगोंको उत्तारनेके लिये दूसरी नाव प्रस्तुत रहती हैं। उसी प्रकार एक शरीरते मृत्युको प्राप्त होते हुए जीवको लब्य करके मृत्युके बाद उसके कर्मफलमोगके लिये दूसरा नागवान् शरीर उपिखत कर दिया जाता है।। २२॥

उपास्ति कर दिया जाता र ।। र र । सङ्गत्या जठरे न्यस्तं रेतोयिन्दुमचेतनम् । केन यत्नेन जीवन्तं गर्मे त्वमिद्द पदयसि ॥ २३॥

शुकदेष ! पुरुप स्त्रीके साथ समागम करके उसके उदरमें जिस अचेतन शुक्रविन्दुको स्थापित करता है, वही गर्मरूपमें परिणत होता है। फिर वह गर्म किम यक्तमे यहाँ जीवित रहता है। क्या तुम कभी इम्पर विचार करते हो ! ॥ २३ ॥ अञ्चपानानि जीर्यन्ते यत्र भस्ताश्च भद्रिताः। वस्मिन्नेवोद्रे गर्भः कि नात्रसिव जीर्यते !॥ २४ ॥

जराँ खाये हुए अन और जल पच जाते हैं तथा सभी तरहके मह्य पदार्य जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेटमें पड़ा हुआ गर्म अनके समान क्यों नहीं पच जाता है ॥ २४ ॥ गर्मे मूजपुरीपाणां स्वभावनियता गतिः । धारणे वा विसर्गे वा न कर्ता विद्यते वृद्धाः ॥ २५ ॥ स्रवन्ति ह्युद्धप्द् गर्भा जायमानास्त्रथा परे । आगमेन तथान्येषां विनाश उपप्रयते ॥ २६ ॥

गर्ममें मछ और मूत्रके धारण करने या त्यागमें कोई स्वमावनियत गति हैं। किंतु कोई स्वाधीन कर्ता नहीं है। कुछ गर्भ माताके पेटले गिर जाते हैं। कुठ जन्म लेते हैं और कितनींकी ही जन्म लेनेके बाद मृत्यु हो जाती है।।१५-२६॥ एतस्माद्योनिसम्बन्धाद्योजीयन् परिमुच्यते। प्रजां च लभते काश्चित् पुनर्झन्देशु सङ्जति ॥ २०॥

इस योनि-सम्बन्धये कोई सकुवाल जीता हुआ गाहर निकल आता है, तब कोई सतानको प्राप्त होता है और पुनः परस्परके सम्बन्धमें सलग्न हो जाता है ॥ २७ ॥

परस्परक सम्बन्धम सल्यन हो जाता है ॥ एवं ॥ स्त तस्य सहजातस्य सप्तमीं नवमीं दशाम् । प्राप्तुवन्ति ततः पञ्च न भवन्ति गतायुगः॥ २८॥

अनादिकालते साथ उसम्म होनेवालं घरित्के साथ जीवात्मा अपना सम्बन्ध खापित कर लेता है। इस दारित्की गर्भवास्त जन्म, बाल्य, कौमार, पौगण्ड, बौवन, सुद्धल, जरा, प्राणरोध और नाग—ये दस दहाएँ होती हैं। इनमेंसे साववीं और नवीं दहाको भी दारीरगत पाँचों भृत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं। आसु समाप्त होनेपर गरीरकी नवीं दहाभे पहुँचनेपर ये पाँच भृत नहीं रहते। अर्थात् दस्वीं दहाको प्राप्त हो जाते हैं। २८॥

दशका प्राप्त हा जात है ॥ राज्य नाम्युरयाने मनुष्याणां योगाः स्युनीत्र संशयः। व्याधिभिक्षा विमध्यन्ते व्याचैः श्रुद्रमुगा इत्र ॥ २९ ॥

जैते ब्याघ छोटे मुगोंको कट वहुँजाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकारके रोग महुज्योंको मय डालते हैं। तय उनमें उठने बैठनेकी भी शांकि नहीं रह जाती। इसमें सगय नहीं है।। २९॥

ह ॥ २२ ॥ व्याधिभिर्मेश्यमानानां त्यज्ञतां विपुत्नं धनम् । वेदनां नापकपेन्ति यतमानश्चिकित्सकाः ॥ ३० ॥ रोगोर्वे पीडित हुए मनुष्य वैद्योको यहतना धन देवे

रानास पाडत हुए मनुष्य प्रवास प्रवास हुए हैं और वैद्यलेग रोग दूर करनेशी बहुत वेद्या करते हैं। तो भी उन रोगियाँकी पीड़ा दूरनहीं कर पाते हैं। है। ते चातिनिषुणा वैद्याः कुरालाः सम्मृतीपथाः। व्याधिसिः परिकृष्यन्ते मृगा व्याधैरियादिताः॥ ३१ ॥

बहत-सी ओविवयोंका सग्रह करनेवाले चिकित्सार्मे कुशाल चतुर वैद्य भी ध्याधोंके मारे हए सूर्गोकी साँदि रोगोंके शिकार हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ ते पिवन्तः कपायांश्च सपीषि विविधानि च ।

हङ्यन्ते जरया भद्या नगा नागैरियोत्तमैः॥ ३२॥

वे तरह-तरहके काढे और नाना प्रकारके थी पीते रहते हैं। तो भी बहे-बढ़े हाथी जैसे वृद्धींको सुका देते हैं। बैसे ही वृद्धावस्था उनकी कमर देढी कर देती है; यह देखा जाता

के वा भूवि चिकित्सन्ते रोगातीन सुगपक्षिणः। श्वापदानि दरिद्रांश्च प्रायो नातौ भवन्ति ते ॥ ३३ ॥

इस पृथ्वीपर स्या, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्योंको जब रोग छताता है। तब फौन उनकी चिकित्सा करने वाते हैं ? किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है ॥ ३३ ॥ घोरानपि दुराधर्षान् नृपतीनुप्रतेजसः। आक्रम्याददते रोगाः पश्नन् पशुगवा इव ॥ ३४ ॥

परत बहे-बहे पञ्च जैसे छोटे पञ्चश्रीपर आक्रमण करके उन्हें दवा देते हैं। उसी प्रकार प्रचण्ड तेजवाले। धोर एव दुर्धर्ष राजाऔपर भी बहुत-हे रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वशमें कर छेते हैं ॥ ३४ ॥ इति छोकमनाकन्वं मोहशोकपरिप्लतम्। स्रोतसा सहसाऽऽक्षिप्तं हियमाणं वळीयसा ॥ ३५ ॥

इस प्रकार एव लोग मवसागरके प्रवल प्रवाहमे सहसा पड़कर इधर-उधर बहते हुए मोह और शोकमें डूब रहे हैं और आर्तनादतक नहीं कर पाते हैं॥ ३५॥ न धनेन न राज्येन नोशंण तपसा तथा। स्वभावमतिवर्तन्ते ये नियुक्ताः शरीरिणः ॥ ३६॥

विवाताके दारा कर्मफल-भोगमें नियुक्त हुए देहचारी मनुष्य धनः राज्य तथा कठोर तपस्याके प्रमावने प्रकृतिका उल्लाहन नहीं कर सकते ॥ ३६ ॥ न स्रियेरन् न जीर्येरन् सर्वे स्युः सर्वकामिनः। नापियं प्रति पदयेयुहत्थानस्य फले सति ॥ ३७ ॥

यदि प्रयक्षका फल अपने हायमें होता तो मनुष्य न तो बढ़े होते और न मरते ही । धनकी समस्त कामनाएँ पूरी हो नातीं और किसीको अग्रिय नहीं देखना पडता 🏿 ३७ 🗎 उपर्यूपरि लोकस्य सर्वी गन्तुं समीहते। यतते च यथाशकि न च नद् वर्तते तथा ॥ ३८॥

सब लोग लोकोंके कपर से-ऊपर खानमें बाना चाहते हैं और ययात्राक्ति इसके लिये चेष्टा भी करते हैं। किंतु वैसा करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ३८ ॥ पेश्वर्यमदमत्तांश्च मत्तान् सदामदेन च। अप्रमत्ताः राठाञ्छूरा विकान्ताः पर्युपासते ॥ ३०,॥

प्रमादरहित पराक्रमी श्चरवीर भी ऐश्वर्य तथा सदिराके

मद्से उन्मत्त रहनेवाले शठ मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ ३९॥ क्रेशाः परिनिवर्तन्ते केपाञ्चिदसमीक्षिताः।

स्वं स्वं च पुनरन्येषां न किचिद्धिगम्यते ॥ ४० ॥ कितने ही छोगोंके क्लेश प्यान दिये विमा ही निवृत्त

हो जाते हैं तथा दसरोंको अपने ही धनमेंसे समयपर कुछ यी नहीं मिलता || ४० ||

महस्य फलवेषम्यं दश्यते कर्मसंधिप्र। वहन्ति शिविकामन्ये यान्त्यन्ये शिविकागताः ॥ ४१ ॥ कमोंके फलमे भी वहीं भारी विषयता देखनेमें आती है । कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकीमें बैठकर चलते हैं ॥ ४१ ॥

सर्वेषासृद्धिकामानामन्ये रथपरःसराः । मजुन्याश्च गतस्त्रीकाः शतशो विविधस्त्रियः ॥ ४२ ॥

सभी मनुष्य घन और समृद्धि चाहते हैं। परतु उनमेंसे थोड़ेरे ही ऐसे लोग होते हैं। जो रथपर चढकर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्रीरहित हैं और सैकड़ो मनुष्य कई क्रियोंबाढे हैं ॥ ४२ ॥

इन्द्रारामेषु भतेषु गच्छन्त्येकैकशो मराः। इदयन्यत पदं पश्य मात्र मोहं करिष्यसि ॥ ४३ ॥

सभी प्राणी सल-द:ख आदि इन्द्रोंमें रम रहे हैं। मनुष्य उनमेखे एक-एकका अनुमव करते हैं अर्थात किसीको सखका अनुभव होता है। किसीको द:खका । यह जो ब्रह्म-नामक बस्त है। इसे सबसे मिन्न एव विलक्षण समझी । इसके विषयमें तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ त्यज धर्ममधर्मे च उभे सत्यानते त्यज । उमे सन्यानुते त्यबत्वा येन त्यज्ञसि हं त्यज ॥ ४४ ॥

वर्ग और अवर्भको छोड़ो । सत्य और अवत्य दोनोंका त्याग करो । सत्य और असत्य दोनोंका त्याग करके जिस्से त्याग करते हो। उन अहकारको भी त्याग हो ॥ ४४ ॥ पतत ते परमं ग्रह्ममाख्यातमृषिसत्तम्। येन देवाः परित्यज्य मर्त्यलोकं दिवं गताः॥ ४५॥

सुनिक्षेष्ठ । यह मैंने तुमसे परम गृह बात बतलायी है। जिससे देवतालोग मत्येलोक छोडकर स्वर्गलोकको चले गवे ॥ ४५ ॥

नारदस्य वसः श्रुत्वा शुकः परमबुद्धिमान् । संचित्त्य मनसा धीरो निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ४६॥

नारदनीकी वात सुनकर परम बुद्धिमान् और धीरचित्त शकदेवजीने मन-ही-मन बहुत विचार किया। किंत सहसा वे किसी निश्चयपर न पहुँच सके ॥ ४६ ॥ पुत्रदारैमेंहान होशो विद्यासाये महाज्यसमः।

कि न साञ्छाभ्वतं स्थानमल्पक्षेशं महोदयम् ॥ ४७ ॥ वे सोचने छगे, छी-पुत्रीके समेलेमें पड़नेसे महान बळेश होगा । विद्यान्यासमें भी बहुत अधिक परिश्रम है।

कौन-सा ऐसा उपाय है। जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाय । उस साधनमें नलेश तो योड़ा हो। किंतु अम्युदय महान् हो ॥ ४७ ॥

ततो मुद्दर्तं संचिन्त्य निश्चितां गतिमात्मनः। परावरक्षो धर्मस्य परां नैःश्चेयर्सा गतिम्॥ ४८॥

तदनन्तर उन्होंने दो घड़ीतक अपनी निश्चित गतिके विपय-में विचार किया; फिर भृत और भविष्यके ज्ञाता ग्रुकदेवजीको अपने धर्मकी कल्याणमयी परम गविका निश्चय हो गया ॥ ४८॥

कथं त्वहमसंश्विष्टो गच्छेयं गतिमुत्तमाम् । नावर्तेयं यथा भूयो योनिसंकरसागरे ॥ ४९ ॥

फिर वे चोचने लगे, में धन प्रकारकी उपाधियोंने मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गतिको प्राप्त करूँ, जहाँसे फिर इस संसार-सागरमें आना न पड़े ॥ ४९ ॥ परं आवं हि काङ्कामि यत्र नावतंते पुनः। सर्वसङ्गान् परित्यज्य निश्चितो मनसा गतिम्॥ ५० ॥

जहाँ जानेपर जीवकी पुनराष्ट्रित नहीं होती, मैं उसी परमभावको प्राप्त करना चाहता हूँ । सब प्रकारकी आसक्तियों का परिस्थान करके मैंने मनके द्वारा उत्तम गति प्राप्त करनेका निश्चय किया है ॥ ५० ॥

तत्र यास्यामि यत्रातमा रामं मेऽधिगमिष्यति । अक्षयधान्ययक्षेव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ ५१॥ अत्र में वर्ता नार्जनाः नहीं मेरे आस्माको गान्ति मिलेगी

अत्र स बहा जांकनाः जहां भर आत्माका ज्यान्त । मळमा तया जहाँ मै अञ्चयः अविनाशी और तनातनरूपते स्थित रहूँगा ॥ ५१ ॥

न तु योगमृते शक्या प्राप्तुं सा परमा गतिः। अववन्धो हि बुजस्य कर्मभिनोपपद्यते॥ ५२॥

परंतु योगके बिना उस परम गतिको नहीं प्राप्त किया जा सकता। हुद्धिमानका कमोंके निकृष्ट बन्धनसे वैधा रहना उचित नहीं है ॥ ५२ ॥

जन्माद् योगंसमास्थाय त्यक्त्वा गृहकलेवरम् । वायुभृतः प्रवेक्ष्यामि तेजोरार्शि दिवाकरम् ॥ ५३॥

अतः मैं योगका आश्रय ले इस देह-गेहका परित्याग करके वायुक्त हो तेजोराधिमय एर्यमण्डलमें प्रवेश करंगा ॥ ५३ ॥

न होष क्षयतां याति सोमः सुराणेयेया। कम्पितः पतते भूमिं पुनद्येवाधिरोहति॥५८॥

देवतालोग चन्द्रमाका अमृत पीकर जिछ प्रकार उछे धीण कर देते हैं। उछ प्रकार स्वर्थदेवका ध्रय नहीं होता । धूममार्गछे चन्द्रमण्डलमें गया हुआ जीव कर्ममीस समाप्त होनेपर कम्पित हो फिर इस पृष्टीपर थिर पहता है। इसी प्रकार नृतन कर्मफल सोगनेके लिये वह पुनः चन्द्रलोकमें जाता है ( सारांश यह कि चन्द्रलोकमें जातेवालेको आवा-

गमनवे छुटकारा नहीं मिछता है ) ॥ ५४ ॥ क्षीयते हि सदा स्रोमः पुनक्ष्मैवाभिष्येते । नेच्छाम्येवं विदित्वैते हासमृद्धी पुनः पुनः ॥ ५५ ॥

इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-पदता रहता है। उसकी हातन्त्रिका कम कभी दृटता नहीं है। इन सर वाठोंको जानकर सुद्धे चन्द्रकोकमें जाने या हात र्राटिक चक्करमें पडनेकी इच्छा नहीं होती है॥ ५५॥ रिवस्तु संतापयते छोकान् रिदमिभिक्ट्यणे। सर्वेतस्वेज आदचे नित्यमक्षयमण्डलः॥ ५६॥

स्वेदेव अपनी प्रचण्ड किरणोंचे समस्त जगन्को सतन्त करते हैं । वे सब अग्रहरे तेजको स्वयं प्रहण करते हैं ( उनके तेजका कभी हास नहीं होता ); इसल्यि उनका मण्डल सदा श्रक्षय बना रहता है ॥ ५६ ॥ अतो में रोखते गन्तुमादित्यं दीवतेजसम् ।

अञ्च यतस्यामि दुर्थेपो निःराङ्केनान्तरातमना॥ ५७॥ अतः उद्दीप्त तेजवाले आदिखमण्डलमे वाना दी मुते अच्छा जान पडता है। इतमे मैं निर्मीकचित्त होकर निवास करूँगा। किलीके लिये मी मेरा पराभव करना

कठिन होगा ॥ ५७ ॥

सूर्यस्य सदमे चाहं निक्षिप्येदं फलेवरम्। सृषिभिः सह यास्यामि सौरं तेजोऽतिदुःसहम्॥ ५८॥

इत शरीरको स्वंत्रोकमें छोड़कर में मृश्यिके साथ स्वंदेवके अत्यन्त दुःसह तेजमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ५८ ॥ आपुच्छामि नगान् नागान् निरिमुर्वीदिशोदियम् । देवदानवयन्ध्रवीन् पिशाचोरगराक्षसान् ॥ ५९ ॥

इसके लिये में नग-नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिना, युलेक, देव, दानक, गन्धर्व, पिशाच, सर्प और राजसोंसे आज मॅगता हूं ॥ ९९॥

लोकेषु सर्वभूतानि प्रवेदयामि न संशयः। पर्यन्तु योगवीर्यं मे सर्वे देवाः सहपिभिः॥ ६०॥ आज मैनिःसदेह जगतके रम्पूर्ण भूतीमं प्रवेश करूँगा।

समस्त देवता और ऋषि मेरी योगगिकका प्रभाव देखें ॥ ६० ॥ अथानुकाय्य तमृषिं नारदं छोकविश्वतम् । तस्मादनुक्षां सम्प्राप्य जगाम पितरं प्रति ॥ ६२ ॥

ऐसा निश्चय करके शुक्देवजीने विश्वविख्यात देवरि नारद्जीवे आज मोंगी । उनसे आजा लेकर वे अपने रिता व्यावजीके पास गये ॥ ६१ ॥

सोऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णक्वैपायनं मुनिम् । द्युकः प्रदक्षिणं कृत्वा कृष्णमापृष्टवात् मुनिम् ॥ ६२॥ वहाँ अपने पिता महात्मा श्रीकृष्णदैपायन पुनिरो प्राम

वहाँ अपने भिता महासा आरूप्यवस्थान उपनिकास करके शुक्रदेवजीने उनकी प्रदक्षिणा की और उनमें जनेंद्रे छिये आशा माँगी ॥ ६२॥ श्रुत्वा चर्पिस्तर् वचनं शुकस्य प्रतिते महात्मा पुनराह चैनम्। भो भो पुन स्थीयतां तावद्य यावश्रुपुः गीणयामि त्वद्ये ॥ ६३॥ शुक्रदेवको यह बात सुनरु स्वत्य तावरु पुग सहत्वा

शुक्रदेवकी यह बात द्वनकर अस्पन्त प्रस्क हूप महाव्या व्यावने उनने कहा— थेडा | बेटा | बात वहाँ हो। विदले इन्हें जी-मर तिहरकर अपने नैत्रीको द्वत करतें? ॥ ६ ॥ तिरोक्षा शुक्तो भूत्या निरस्तेहो सुक्तसंद्यायः। मीक्षमेवादसंचिक्त्य गमनाय मनो द्वे ॥ ६४ ॥

इति श्रीमहान्यरते बाग्निवर्यवीण मोक्ष्यमीयर्थीण द्वाकासियामने एकश्रितद्वधिकश्रियततत्तमोऽज्यायः ॥ ३३१ ॥ इस प्रकार श्रीमहान्यारत शानिवर्यक अन्तर्यत मोक्षवर्यपर्वमे गुरुदेवका प्रस्मानविषयक तीन सौ इस्तीसम्

परत् शुक्देवची स्तेहका वन्यत तोहकर निरपेश हो ग्रेषे वे। तबके विषयमें उन्हें कोई नशय नहीं रह गया था। अतः गरवार मोजका ही चिन्नन करते हुए उन्होंने वहोंसे ज्यानेका ही विचार किया। हिंदा। पितर्र सम्प्रिटराज्य जगाम मुनिसत्तमः। दिलाको वहीं छोड़कर मुनिश्रेट शुक्देव किंद्र समुदायते होतिन विशाल कैंडाधिश्रदरर चले गये। हिंदा समुदायते होतिन विशाल कैंडाधिश्रदरर चले गये। हिंदा।

द्वानिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः शुक्रदेवजीकी ऊर्ध्यगतिका वर्णन

भीष्म उवाच

नििरुद्धं समावद्धाः सुतो व्यासस्य भारतः । समे देशे त्रिविके स निःश्रक्षकः उपविज्ञतः ॥ १ ॥ धारयामासः सात्मानं यथाशाक्तं यथाविष्यः। पाद्मश्रीतमात्रेषु क्षमेण क्षमयोगवित् ॥ २ ॥

भीष्मजी कहते हैं—परतनन्दन । बैक्शविषवररर आरु हो क्यावपुत्र शुक्तेत्र द्यानत्वे दृणपरित समतक शूभि-पर वैठ जये और शास्त्रोक्त विधिये पैरवे हेन्द्र सिरवक्र स्पूर्ण क्यानें समयः आलान्द्री भारणा करने रूपे । वे प्रवासोनक्षे पर्ण जाता से ॥ १-२ ॥

पूर्व वाता य ॥ ८२४ ॥ स्तरः स प्राङ्मुखो विद्वानाहित्ये मचिरोहिते । सत्तिष्वादं समादाय विनीतबदुपाविद्यत् ॥ ३ ॥ म तत्र पहिस्तिवातो न द्यन्ते नातिदर्शनम् । यत्र वैद्यासिक्षीमान् योक्तुं समुख्यक्रमे ॥ ४ ॥

योही ही देरमें जब स्वीदय हुआ, वन जानी गुक्देश हान-पेर सोम्बर विजीतभावते पूर्व दिशाकी ओर मुंह करके वैठे और योगमें प्रवृत्त हो गये । उस समय बुद्धिमान् व्याप-नन्दन कहाँ योगमुं कहा हो रहे थे, यहाँ न वो पृष्टियाँका सम्रद्धाना या, न कोई मन्य सुनायी पहता या और न हरिको आकृष्ट करनेवाळा कोई हम्य ही उपस्थित या भि २० ॥ स्व वृद्दर्श तदाऽऽत्मानं सर्वसंगावितिसस्त्रम् । प्रजहास्त ततो हास्त शुक्का स्वक्रीस्था तत्परस्म ॥ ५ ॥

उस तमय उन्होंने स्व प्रकारके धर्मीये रहित आत्माका दर्शन किया । उस परमसस्का साधास्कार करके श्रकदेवजी बोर-जोरंगे हुँसने स्वो ॥ ५॥

स पुनर्पोगमास्थाय मोक्षमार्पोपळच्चे । महायोगेश्वरो भृत्वा सोऽत्यकामब् विहायसम्॥ ६ ॥ फिर मोक्षमार्पकी उपल्लेचके लिये गोगका गामय ले

स्वातिको विश्वन महात् योगेश्वर होकर वे आकाशमें उद्देनके लिये मैनाप हो गये ॥ ६ ॥ ततः प्रदक्षिणं कृत्वा देवपि नारवं ततेत्वा प्रदक्षिण कृत्वा देवपि नारवं ततेत्वा ॥ ३ ॥ वदनन्वर देवपि नारवक्षे एक वा उनकी प्रदक्षिणा की और उन परम प्रविश्वे अपने योगके स्ववन्यमे हुए प्रकार

शुक उवाच

निवेदन किया ॥ ७ ॥

रखे मार्थे प्रकृति देश क्यांच रखे मार्थे प्रकृति देश स्वस्ति ते उस्तु त्योधन । रक्तप्रसादा वामिष्यामि गतिमिद्यो महाश्चेते ॥ ८ ॥ शुक्तदेव बोळे—महाते त्रश्यो त्योधन । आवता कर्रवा ॥ हो । अन श्चेत भोश्चर्याचे में अपीय गति मात कर्रवा ॥८॥ त्रार्थे कार्याचे में अपीय गति मात कर्रवा ॥८॥ नार्येन्तास्य सुकारः शुक्ते हैंपायनात्मकाः । अभियास पुनर्योगमास्त्रायाकाशमाविश्चात् ॥ ९ ॥ केळासपृष्ठाहुत्पत्य स्व पपात दिवं तदा । अन्तरिक्षस्यः शीमान चासुभूतः सुनिश्चितः ॥ १०॥ नार्द्यकीकी साम्र पासुभूतः सुनिश्चितः ॥ १०॥

प्रणाम करके पुनः योगमें स्वित हो आकारामें प्रविष्ट हुए ।
कैलाविधावरचे उछलकर वे तरकाल आकारामें जा पहुँचे और
धुनिश्चित ज्ञान पाकर वायुका रूप चारण करके श्रीमान्
धुकरेन अन्तरिक्षमें विचरने लगे ॥ ९-१० ॥
वसुधान्ते दिलाश्रेष्टं वैमतेयसमञ्जातिम् ।
वहगुः सर्वेभूतानि मनोमान्ततर्रदेसस् ॥ ११ ॥
उछ समय समस प्राणियोने अपर जाते हुए दिलाश्रेष्ट
धुकरेवको विनतानन्दन गरुक के समान कान्तिमान् तथा मन
और वायुक्त समान वेगाशासी देखा ॥ ११ ॥
व्यवसायेम छोकांस्त्रीन् सर्वोन् सी.ऽथ विचिनत्तयम्।

मास्थितो दीर्घमध्वानं पावकार्कसमप्रभः॥१२॥

वे निश्चयात्मक द्विह्विक द्वारा सम्पूर्ण त्रिलोक्तीको आत्म-भावसे देखते हुए यहुत दूरतक आगं वह गये। उस समय उनका तेज सूर्य और अग्निके समान प्रकाशित हो रहा या॥ तमेकमनसं यान्तमञ्चयमकुत्तोभयम्। दृहशुः सर्वभूतानि जङ्गमानि चराणि च॥१३॥ यथाश्कि यथान्यायं पूजां वे चिकिरे तदा। पुरुषवर्षश्च दिव्यस्तमवचकुर्दिवीकसः॥१४॥

उन्हें निर्मय होकर गान्त और एकायिक्ति उपर बाते समय समस्त चराचर प्राणियोंने देखा और अपनी गक्ति तथा रीतिके अनुसार उनका ययोचित पूजन किया । देवताओंने उनपर दिव्य फूलोंकी वर्षों की ॥ १३-१४ ॥ तं ह्या विसिताः सर्वे गन्धवाष्ट्रिय सांगणाः। अप्रयक्षेत संसिद्धाः परं विस्थयमागताः॥ १५ ॥

उन्हें इस प्रकार जाते देख तमस्त गन्धर्व, अस्परार्जीके समुदाय तथा सिद्ध ऋषि-मुनि महान् आश्चर्यमे पड़ गये॥ अन्तरिक्षमतः कोऽयं तपसा सिद्धिमागतः। अधःकायोध्येवस्त्रश्चा नेत्रैः समभिरज्यते॥१६॥

और आपसमें कहने लगे—'तपस्याते विश्विको प्राप्त, हुआ यह कौन महात्मा आकाशमार्ग वे जा रहा है। जिसका सुखमण्डल अपरको और और शरीरका निचला भाग नीचेकी और ही है। हमारी ऑलें यरवस इसकी ओर जिंच जाती हैं। १६॥

ततः परमधर्मातम विषु छोकेषु विश्वतः। भास्करं समुद्दाक्षत् सप्राङ्मुखो वाग्यतोऽगमत्॥१७॥ तीनो छोकोमं प्रसिद्ध परम धर्मात्मा छक्देवनी पूर्व-

ताना काकाम प्रापद परम धमाला शुकद्वजा पूर-दिकाकी ओर मुँह करके त्युंको देखते हुए मीनभावचे आगे बढ रहे थे || १७ ||

र १८२ ॥ १८॥ शन्देनाकाशमिललं पूरयत्रिय सर्वशः। तमापतन्तं सहसा दृष्ट्या सर्वाप्सरोगणाः॥१८॥ सम्भ्रान्तमनसो राजन्नासन् परमविसिताः।

वे अपने शब्दसे सम्पूर्ण आकाशको पूर्ण-सा कर रहे ये। राजन् । उन्हें सहसा आते देख सम्पूर्ण अपसराएँ मनशी-मन घवरा उठीं और अत्यन्त आश्चर्यमें पड़ गर्यो ॥ १८१ ॥ पञ्चचूडाप्रमृतयो भृशसुन्फुरुळ्ळोचनाः ॥ १९ ॥ देवतं कतमं होतदुत्तमां गतिमास्थितम् । सुनिश्चितमिहायाति विसुक्तमिव निःस्पृहम् ॥ २० ॥

पञ्चचूडा आदि अप्सराओंके नेत्र विस्मयने अस्यन्त खिल उटे थे। वे परस्यर कहने लगीं कि उत्तम गतिका आश्रय लेकर यह कीन-सा देवता यहाँ आ रहा है ? इसका निक्षय अस्यन्त इह है। यह सब प्रकारके बन्धनों तथा संद्र्योंने मुक्त-सा हो गया है और इसके मीतर किसी बस्तुकी कामना नहीं रह गयी है॥ १९-२०॥

ततः समभिचकाम मलयं नाम प्रवेतम्। उर्वेशी पूर्वेचितिश्च यं नित्यमुपसवतः॥२१॥

कुछ ही देरमें वे मलय नामक पर्वतर जा परेन्। जहाँ जर्बशी और पूर्वचित्ति—ये दो अपराएँ सदा निवास करती हैं॥ २१॥

तस्य प्रह्मिपिपुत्रस्य विसायं ययतुः परम् । अहो चुद्धिसमाधानं वेदाभ्यासस्ते हिजे ॥ २२ ॥ अचिरेणैय कालेन नमश्चरति चन्द्रवत् । पितराश्चषया चुद्धि सम्मातोऽयमनत्तमाम् ॥ २३ ॥

ब्रह्मिषं न्यासजीने पुत्रकी यह उत्तम गति देख उन दोनोंको वड़ा विस्मय हुआ। वे आपसमं कहने लगीं, 'अही! इस वेदाम्यासपरायण ब्राह्मणकी दुद्धिमें कितनी अद्भुत एका-अता है ? पिताकी सेवासे थोड़े ही समयमं उत्तम दुद्धि पास्त यह चन्द्रमाने समान आकाशमें विचर रहा है ॥ २२-२३ ॥ पिरुभक्तो चढ़तपाः पिद्धः सुद्धितः सुतः। अतन्यमनसा तेन कथं पित्रा विस्तितः॥ २४॥

्यह बड़ा ही तपस्ती और पितृमक्त या और अपने पिताका बहुत ही प्यारा बेटा था। उनका मन तदा रहीमें रूगा रहता था। फिर भी उन्होंने हसे जानेकी आजा कैसे दे दीं?।। उर्जुक्या बच्चमं श्रुरवा शुका परमधर्मवित्। उर्जुक्या बच्चमं श्रुरवा शुका परमधर्मवित्।

उर्वशीकी बात सुनकर परम धर्मश शुकदेवजीने समूर्ण दिशाओंकी बोर देखा । उस समय उनका चित्र उसकी पाती

की ओर चळा गया या ॥ २५ ॥ सोऽन्तरिक्षं महीं चैय सशैलवनकाननाम् । चिल्लोकयामास तदा सर्यास सरितस्तथा ॥ २६ ॥ आकाशः पर्वतः वन और काननीवहित पृष्वी एव स्पे

वरों और सरताओंकी ओर भी उन्होंने दृष्टि दाली ॥ २६ ॥ ततो द्वेपायनसुतं बहुमानात् समन्ततः । कृताञ्जलिपुदाः सर्वो निरीक्षन्ते समदेवताः ॥ २७ ॥

उस समय इन सवकी अधिष्ठाजी देवियोंने वन ओरंसे यहे आदरके साथ द्वैपायनकुमार शुकरेवजीको देता। वे सव-की-सव अञ्जलि वॉधे साई थीं ॥ २७ ॥ अग्रवीत् तास्तदा चाक्यं शुकः परमधर्मियत्। पिता यद्यनुगच्छेन्मां क्रोशमानः शुकेति धे ॥ २८ ॥ ततः प्रतिचचो देयं सर्वेरेच समाहितें। पतन्मे स्नेहतः सर्वे दचनं कर्तुमहंश्व॥ २९ ॥

तव परम धर्मज शुकदेवजीने उन खबसे कहा—होवर ! यदि मेरे निताजी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इसर अ निकलें तो आप छव लोग सावधान होकर मेरी अंदर उने उत्तर देना । आप लोगोंका मुझनर यहा त्तेह है, हह अ आप सब मेरी इतनी सी बात मान लेना? ॥ २८-१९ ॥ शकस्य वचनं श्रत्वा दिशः सर्वाः सकाननाः । समुद्राः सरितः शैलाः प्रत्यस्तरं समन्ततः ॥ ३० ॥

शकदेवजीकी यह बात सुनकर काननींसहित सम्पूर्ण दिशाओं) समझें। नदियों। पर्वतों, और पर्वतोंकी अधिष्ठात्री देवियोंने सब ओरसे यह उत्तर दिया---|| ३० ||

यथाऽऽज्ञापयसे विप्र वाढमेवं भविष्यति । ऋषेर्व्याहरती वाक्यं प्रतिवक्ष्यामहे वयम् ॥ ३१ ॥ 'बहान ! आप जैसी आजा देते हैं, निश्चय ही बैसा ही

होगा । जब सहर्षि व्यास आपको प्रकारेंगे। तब हम सब लोग उन्हें उत्तर देंगी'॥ ३१ ॥

इति श्रीमहाभारते ब्राम्तिपर्वणि मोक्षपर्भपर्वणि शुकाभिपतने द्वात्रिश्चदिषकित्रशत्तात्रोऽध्यायः ॥ ३३२ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ज्ञान्तिपर्वेक कन्तर्गत मोधावर्णपर्वेने गुकदेवजीका उद्यागमनविषयक तीन सौ वत्तीसवों अध्याय परा हुआ॥ २३२ ॥

# त्रयस्त्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

शक्देवजीकी परमपद-प्राप्ति तथा पुत्र-शोकसे ज्याक्कल ज्यासजीको महादेवजीका आधासन देना

भीष्म उवाच

इत्येवमुक्तवा वचनं ब्रह्मधिः सुमहातपाः। प्रातिष्ठत शकः सिद्धि हित्वा दोषांश्चतुर्विधान्॥ १ ॥ तमो छाष्रविधं हित्वा जही पश्चविधं रजः। ततः सत्त्वं जद्दौ धीमांस्तदद्धतमिवाभवत् ॥ २ ॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर । यह वचन कहकर महातपस्वी शकदेवजी सिदि पानेके उद्देश्यसे आगे बढ़ गये। इंद्रिमान शकते चार प्रकारके दोपोंकाः आठ प्रकारके तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजीगुणका परित्याग करके चन्तराणको भी त्याग दियाकः यह एक अद्भवन्ती वात हुई॥ ततस्तिसम् पदे नित्ये निर्मणे लिङ्क्विति । व्रह्मणि प्रत्यतिष्ठत् स विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्॥ ३॥

तत्मश्चात् वे नित्य निर्मुण एवं जिङ्गरहित ब्रह्मपदनें खित हो गये। उस समय जनका तेज धूमहीन अग्निकी भाँति देदीप्यमान हो रहा था॥ १॥ उल्कापाता दिशां दाहो भूमिकम्पसार्थेव च । भाद्मूतः क्षणे तस्मिस्तद्वतमिवाभवत् ॥ ४ ॥

उसी क्षण ठलकाएँ हुटकर गिरने छर्गी। दिशाओंने राह होने लगा और धरती डोलने लगी। यह सन आश्चर्य-की-सी घटना घटित हुई ॥ ४ ॥

द्रुमाः शाबाश्च मुमुचुः शिक्षराणि च पर्वताः । निर्यातशब्देश्च गिरिहिंमवान दीर्यंतीव ह ॥ ५ ॥

वृक्षीने अपनी शासाएँ अपने आप तोड्कर गिरा दीं । पर्वतींने अपने शिखर भङ्क कर दिये । वजपातके श्चन्देंति गिरिराज हिमालय विदीर्णं-सा होता जान पहता था॥ न वभासे सहस्रांग्रुन जग्वाल च पावकः। हृदाश्च सरितरचैव चुश्चुमुः सागयस्तथा ॥ ६ ॥

सर्वकी प्रभा फीकी पड गयी। आग प्रव्वलित नहीं होती थी । सरोबरः सरिता और समुद्र सभी क्षरण हो उठे ॥ ववर्ष वासवस्तोयं रसवच सुगन्धि च । ववौ समीरणञ्चापि दिव्यगन्धवहः द्युचिः॥ ७ ॥

इन्द्रने सरस और सुगन्धित जलकी वर्षा की तथा दिव्य गन्घ फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलने लगी ॥७॥ स श्रद्धे । मधमे दिन्ये हिमवन्मेरुसम्भवे । संहिलप्टे इवेतपीते हे रुपमरूप्यमये हामे॥ ८॥ शतयोजनविस्तारे तिर्यगृष्वं च भारत। उदीचीं दिशमास्थाय रुचिरे संददर्श ह ॥ ९ ॥

भरतनन्दन । आगे वदनेपर श्रीशुकदेवजीने पर्वतके दो दिव्य एव सुन्दर शिखर देखे। जो एक दूसरेंग्रे सटे हुए थे। उनमेंसे एक हिमालयका शिखर था और दूसरा मेरपर्वतका । हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण व्वेत दिखायी देता या और सुमेषका स्वर्णमय शङ्क पीळे रगका था। इन दोनों की लवाई-चौड़ाई और केंचाई सी-सी योजनकी थी । उत्तरदिशाकी ओर जाते समय वे दोनों धुरम्य शिखर शुकदेवजीकी दृष्टिमें पहे ॥ ८-९॥ सोऽविशङ्केन मनसा तद्वाभ्यपतञ्छकः।

वतः पर्वतश्यक्षे हे सहसेच हिधासते॥१०॥ अहर्येतां महाराज तद्भतमिवाभवत्। उन्दें देखकर वे पूर्ववत् निःशङ्क मनसे उनके अपर चढ गये । फिर तो वे दोनों पर्वतशिखर सहसा दो भागोंमें बंट गये और बीचले फटे हुए से दिखायी देने लगे। महाराज! यह एक अञ्जलकी बात हुई ॥ १०५ ॥

तवः पर्वतग्रङ्काम्यां सहसैव विनिःख्तः॥ ११॥ न च प्रतिज्ञधानास्य स गतिं पर्वतोत्तमः।

तत्पश्चात् उन पर्वताशिखराँते वे सहसा आगे निकल गये। वह श्रेष्ठ पर्वत उनकी गतिको रोक न सका ॥११५। वतो महानभूच्छन्दो दिचि सर्वदिवौकसाम् ॥ १२ ॥ गम्धर्वाणासुबीणां च ये च श्रीलिनवासिनः।

यह देख सम्पूर्ण देवताओं, गन्धवों, ऋषियां तथा जो

सस्तराण भी सुख और शानके सम्बन्धसे गुँपनेवाला होता है। भी सुली हूँ, नवानी हूँ, ऐसा नो अभिमान हो जाता है, वह शानीको गुणातीत अवस्थासे विश्वित रख देता है। इसिलिये यहाँ सत्त्वगुणको भी स्याग देनेकी बात कही गशी है।

उस पर्वतपर रहनेवाल दूनरे लोग थे, उन सबने बढ़े जोरसे हर्पनाद किया। उनकी हर्पन्वनि आकादामें चारों ओर गूँज उटी॥ १२३॥

हृष्टा गुकमितकान्तं पर्वतं च डिधारुतम् ॥१३॥ साधु साध्विति तत्रासीबादः सर्वत्र भारतः।

भारत ! ग्रुकटेवजीको पर्यंत लॉवकर आगे वहते और उस पर्यंतको दो एकड्रॉमे विदीर्ण होते देख वहाँ सब ओर 'साबु-माबु' शब्द सुनावी पड़ने लगे ॥ १३१ ॥ स पूज्यमानो देवैध्य गम्धवेंक्र्यिमिस्त्तव्या ॥ १४ ॥ यक्ष्याक्षससंबेध्य विद्याव्यरगणेस्तव्या ॥ दिव्येः पुष्पैः समाकीर्णमन्तरिक्षं समन्ततः ॥ १५ ॥ आसीत् किल महाराज श्रुकाभियतने तदा ।

महाराज ! देवता, गत्वर्वे, ऋषि, यक्षा, राक्षस और विद्याधरोंने उनका पूजन किया। वहाँसे शुक्रदेवजीके अपर उठते समय उनके चढाये हुए दिख्य पुष्पोंकी वर्षारे वहाँ सव ओरका सारा आकाश छा गया ॥ १४-१५३ ॥ सतो मन्दाकिनी रम्यामुपरिष्टाद्भिक्षज्ञन् ॥ १६ ॥ शुको ददर्श धर्मास्मा पुष्पितद्वसकाननाम् ।

राजन् । धर्मात्मा शुक्ते कर्षक्षेक्रमे जातं समय खिले हुए दृखों और वर्नोसे सुशोभित रमणीय मन्दाकिनी (आकाश-गङ्गा) का दर्शन किया ॥ १६३ ॥ सस्यां क्रीडन्त्यभिरसास्ते सेवाप्सरसां वाणाः ॥ १७ ॥ इह्र्याकारं निराकाराः शुकं दृष्ट्या विद्याससः ।

उसमें बहुत-सी अप्सराऍ स्तान एवं अल्क्रीडा कर रही थीं। वधिय वे नंगी थीं, तो भी शुक्रदेव भीको शुन्याकार ( बाह्यज्ञान हे रहित एवं आत्मानष्ट ) देख अपने शरीरको डबने या छिपानेके लिये उद्यत नहीं हुईं॥ १७३॥ तं प्रकामन्त्रमाक्षाय पिता स्नेहस्तमन्वितः॥१८॥ उत्तमां गतिमास्थाय पृष्ठतोऽनुसस्सार ह।

उन्हें इस प्रकार सिद्धिके क्लिये उत्क्रमण करते जान उनके पिता वेदध्यासती भी स्तेद्दवरा उत्तम गतिका आश्रय ने उनके पीने-पीने जाने लो ॥ १८३ ॥ शुक्रस्तु मारुतादुर्ध्यं गति छत्वान्तरिक्षगाम् ॥ १९ ॥ दर्शियत्वा प्रभावं स्वं ब्रह्ममूतोऽभवत् तदा ।

उघर शुक्रदेव वायुमे आक्ताशमामिनी कर्ष्वमिका आश्रय के अपना प्रमाव दिखाकर तत्काळ ब्रह्मीभूत हो गये ॥ १९५॥

महायोगगतिं त्वन्यां व्यासोत्याय महातपाः॥२०॥ निमेषान्तरमात्रेण शुकाभिपतनं ययौ। स ददर्शे द्विधा कृत्वा पर्वताम्र शुकं गतम्॥२१॥

महातपस्वी व्यासजी दूषरी महायोगसम्बन्धिनी गतिका अवलम्बन करके ऊपरको उठे और पछक मारते-मारते उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँसे उन पर्वत-शिखरोंको दो भागोंमें विदीर्ण करके शुक्टेवजी आगे यटे थे। वह स्थान शुकाके: पतनके नामसे प्रमिद्ध हो गया था। उन्होंने उन स्थानको देखा॥ २०२१॥

शर्मासुर्क्षपयस्तव कर्म पुत्रस्य तत् नदा। ततः गुकेति दीर्वेण शब्देनाकन्दितस्तदा॥ २२॥

वहाँ रहनेवाळे ऋषियोंने आकर व्यानवीने उनके
पुत्रका वह अळीकिक कर्म कह सुनाम । तम व्यानवीने
शुक्रदेवका नाम लेकर वहे जोरने रोहन किया ॥ २२ ॥
स्वयं पित्रा स्वरेणोच्चेत्जील लोकानगुनास चै ।
शुक्रः सर्वमती भूत्वा सर्वातमा सर्वतीसुकः ॥ २३ ॥
प्रत्यभाषत धुर्मातमा भी शन्देनासुनाहयन् ।

जब विताने उचालरते तीनें छोकोंको गुँजांत हुए पुकाराः तव सर्वस्थापीः सर्वास्मा एव सर्वतीसुरा रोकर धर्मात्मा शुक्रने भोः' शब्दते सम्पूर्ण जगत्को प्रतिभवित करते हुए विताको उत्तर दिया॥ २३३॥ तत एकाक्षरं नादं भोरित्येय समीरयन्॥ २४॥ प्रत्याहरूजगत् सर्वसुन्नैः स्थायरजङ्गमम्॥

उनीके साथ-साथ तम्पूर्ण चराचर जगत्ने उद्यक्तरसे भोः' इस एकाक्षर शब्दका उचारण करते हुए उत्तर दिया ॥ २४३ ॥ तसः प्रभृति चाद्यापि शब्दानुचारितान् पृथक्॥ २५॥ गिरिगहरपृष्टेपु स्याहरन्ति शक्तं प्रति ।

तभीवे आजतक पर्वतीके शिखरपर अथवा गुकाओंके आव-पाव जब-जब आवाज दी जाती हैं। तब-तव वहाँके चराचर निवासी प्रतिध्वितिके रूपमें उत्तव । उत्तर देते हैं। जैसा कि उन्होंने शुकदेवजीके लिये किया था ॥ २५३ ॥ अन्तिहिंदाः प्रभावं तु दुर्शायित्वा शुकस्तदा ॥ २६ ॥ गुजान् सत्यज्य शब्दादीन् पदमभ्यगमत् परम् ।

इस प्रकार अपना प्रभाव दिखलाकर द्युक्देवनी अन्तर्वान हो गये और शब्द आदि गुणीका परियाग करके परमगदको प्राप्त हुए ॥२६५॥ महिमानं तु तं हृष्ट्व। पुत्रस्यामिततेज्ञसः ॥ २७॥ निपस्ताद् गिरिप्रस्थे पुत्रमेधानुचिन्तयम् ।

अपने अभिततेजला पुत्रकी यह मिन्मा देसकर व्यासजी उसीका चिन्तन करते हुए उस पर्वतके जिन्मर-पर बैठ गये॥ २७५॥

ततो मन्दाकिमीतीरे क्रीडन्तोऽप्सरसां गणाः ॥ २८ ॥ आसाद्य तमृपि सर्वाः सम्भ्रान्ता गतचेतसः ।

जले निलिएयरे काश्चित् काश्चित् गुरुमान् प्रपटिराः। उस समय मन्दाहिनीके तदगर भीड़ा करती हुर

समस्त अप्तराएँ महर्षि व्यासको अपने निरुट पार वही वतराहटमें पड़ गयी। अचेत-मी हो गर्थी। वोई उन्हें छिप गर्यी और कोई स्ताओंकी छरमुटमें॥ १८-६०,॥

वसनान्याद्दुः काश्चित् तं रघ्टा मुनिसत्तमम् । तां मकतां त विशाय मृतिः पुत्रस्य वै तदा ॥ ३० ॥ सकतामात्मनश्चैव पीतोऽभूद ब्रीडितश्च ह ॥ ३१ ॥

कुछ अप्सराओंने मुनिश्रेष्ठ व्यासको देखकर अपने वस्त्र पहुन लिये । उस समय अपने पुत्रकी सुकता जानकर मृति बडे प्रसन्त हुए और अपनी आसक्तिका विचार करके वे बहुत लक्कित भी हुए ॥ ३०-३१॥

देवगन्धर्ववृत्तो महर्षिगणपुत्रितः । पिनाकहस्तो अगवानभ्यागच्छत इांकरः॥ ३२॥ तमुवाच महादेवः साल्वपूर्वमिदं प्रश्लोकाभिसंतर्स कृष्णद्वैपायनं तदा ॥ ३३ ॥

इसी समय देवताओं और गत्थवींसे घिरे हुए सथा महर्षियोंचे पुजित पिनाकघारी भगवान् शङ्कर वहाँ आ पहुँचे और पुत्र-बोक्से सतस वेदच्यासजीको सान्त्वना देते हुए कहने छगे---॥ १२-११॥ अग्तेर्भुमेरपां वायोरन्तरिक्षस्य चैव ह।

होर्थेण सददाः पुनः पुरा मत्तस्त्वया वृतः ॥ ३४॥ स तथालक्षणो जातस्तपसा तव सम्भृतः। सम चैव प्रसादेन ब्रह्मतेजोमयः श्रुचिः॥३५॥

वहात् । तुमने पहले अनिन, भूमि, जल, बायु और आकाराके समान शक्तिशाखी पुत्र होनेका मुझले घरदान मॉमा था; अतः तुम्हे तुम्हारी तपस्थके प्रमाव तथा मेरी कृपाचे पालित वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। वह बदातेजते सम्पन्न और परम पवित्र था ॥ ३४-३५ ॥ स गति परमां माप्तो द्रष्प्रापामजिवेन्द्रियैः। दैवतैरिप विप्रपें तं त्वं किमनुशोचिस ॥ ३६॥

भारते । इस समय उसने ऐसी उत्तम गांत प्राप्त की है। जो अजितेन्द्रिय पुरुषों तथा देवताओं के लिये भी दुर्लम है, किर मी तुम उसके लिये क्यों शोक कर रहे हो १ ॥ ३६ ॥

इति श्रीमद्वाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मेपर्वणि शुकोरयतनसमासिनांम त्रयाँद्वात्रृधिकत्रिशततामोऽध्यायः॥ ३३३ ॥ इस ११कार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोद्यवर्षपर्वमे शुक्रदेवजीकी अन्त्रैगतिक वर्णमको समाप्ति

नामक तीन सी तेतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१३ ॥

यावत स्थास्यन्ति गिरयो यावत् स्थास्यन्ति सागराः। तावत् तबाक्षया कीर्तिः सपुत्रस्य भविष्यति ॥ ३७ ॥ ध्ययतक इस ससारमें पर्वतीकी सत्ता रहेगी और

बबतक समुद्रीकी खिति वनी रहेगी, तबतक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रकी अक्षय कीर्ति इस मंसारमें छायी रहेगी ॥ क्षयां खपत्रसदशीं सर्वतोऽनपगां सदा। द्रक्यसे त्वं च छोकेऽस्मिन् मत्यसादान्महामुने ॥३८॥

ध्यहासुने ! तुम मेरे प्रसादसे इस जगतुमें सदा अपने पुत्रसहरा छायाका दर्गन करते रहीये। वह सर ओर दिखायी देगी, कमी तुम्हारी आँखोंसे ओझल म होगी। ॥ सोऽजनीतो भगवता स्वयं रुद्रेण भारत। छायां परयन् समावृत्तः स मुनिः परया मुदा ॥ ३९॥

भरतनन्दन । सक्षात् भगवान् शंकरके इस प्रकार आश्वासन देनेपर सर्वत्र अपने प्रभक्ती छापा देखते हुए मुनिवर व्यास वही प्रसन्नताकै साथ अपने आश्रमपर होट आये ॥ ३९॥

इति जन्म गतिइचैव शुकस्य भरतर्पभ । विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिषृष्छसि ॥ ४० ॥

भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर । तुम मुझचे जिसके विपयमें पुछ रहे ये। यह शुक्रदेवजीके जन्म और परमयद-प्राप्तिकी कथा मैंने दुम्हें विस्तारते सुनायी है ॥ ४० ॥

पतदाचष्ट मे राजन देवपिनारदः पुरा। व्यासदचैव महायोगी संजल्पेष्र पदे ॥ ४१ ॥

राजन् । सबसे पहले देवपि नारद जीने यह बुत्तान्त मुझे बताया था । महायोगी व्यासजी भी बात-बीतके प्रसंत्रमें पद-पदपर इस गसन्नको दृहराया करते हैं॥ ४१॥ इतिहासियमं पुण्यं मोक्षधर्मोपसंहितम्। धारचेद् यः शामवरः स गब्छेत् परमां गतिम् ॥ ४२॥

बो पुरुष मोक्षधर्मने युक्त इस परम पवित्र इतिहासको दुनकर या पढकर अपने हृदयमें धारण करेगा। नह शान्ति-परायण हो परमगति ( मोक्ष ) की प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥

# चतुर्स्<u>चि</u>शद्धिकत्रिशतत्तमोऽप्यायः

चदरिकाश्रममें नारदजीके पूछनेपर मगवान् नारायणका परभदेव परमात्माको ही सर्वश्रेष्ठ पूजनीय बताना वानप्रस्य अथवा सन्यासी जो भी बिद्धि पाना चाहे। बह्

गृहस्थो बहाचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। य इच्छेत् सिद्धिमास्थातुं देवतां कांयजेत सः ॥ १॥ युधिष्ठिरने पूछा-पितामह । एइसः ब्रह्मचारीः #0 #0 \$ --- \$ 2 B

किस देवताका पूजन करे १ ॥ १ ॥ कुतो हास्य प्रवः सर्गः कुतो नैःश्रेयसं परम्। विधिना केन जुडुयात् देवं पित्र्यं तथैव च ॥ २ ॥ मनुष्यको अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! उसे परम कस्याण किस साधनसे सुरुम हो सकता है ! वह किस विधिसे देवताओं तथा पितरोंके उद्देवसे होम करें ! ! र !!

मुक्तश्च को गतिंगच्छेन्मोक्षश्चेव किमात्मकः। स्वर्गतश्चेव कि कुर्याद् येन न च्यवते दिवः॥ ३ ॥

मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है। मोक्षका क्या स्वरूप है। स्वर्गमें गये हुए मनुष्यको क्या करना चाहिये। जिससे वह स्वर्गसे नीचे न गिरे!॥ । देवतानां च को देवः पितृणां च पिता तथा। तस्मात परतरं यच्च तन्मे ब्रह्मि पितामह ॥ ४॥

देवताओंका भी देवता और पितरोंका मी पिता कीन है! अथवा उससे भी श्रेष्ठ सत्त्व क्या है! पितामह | इन सब बार्तोको आप मुझे बताइये || ४ ||

भीष्म उवाच

गृढं मां प्रश्नवित् प्रश्नं पृच्छसे त्वमिहानघ। न द्येतत् तर्कया शक्यं वक्तुं वर्षशतेरिप ॥ ५ ॥ भ्रमृते देवप्रसादाद् वा राजन् श्रानागमेन वा। गृहुनं ह्येतदाख्यानं व्याख्यातव्यं तवारिहन् ॥ ६ ॥

भीष्माञ्चीने कहा — निष्पाप युधिष्ठर । तुम प्रश्न करना खूब जानते हो । इस समय तुमने मुझसे बड़ा गृद्ध प्रश्न किया है । राजन् । भगवानकी कृपा अथवा ज्ञानप्रधान शास्त्रके दिना केवल तक्के द्वारा रिकड़ों वर्षोमें भी इन प्रश्नोंका उत्तर नहीं दिया जा सकता । श्रनुसदन । यधिष यह विषय समझनेमें बहुत कठिन है, तो भी तुम्हारे लिये तो इसकी व्याख्या करनी ही है ॥ ५-६ ॥ अञ्चाच्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । नारदस्य च संवादम्खेनीरायणस्य च ॥ ७ ॥

इस विषयमें जानकार लोग देविषे नारद और नारायण भ्रम्भिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया

करते हैं ॥ ७ ॥ नारायणो हि विश्वातमा चतुर्मूतिः सनातनः । धर्मात्मजः सम्बभूव पितैवं मेऽभ्यभाषत ॥ ८ ॥

मेरे पिताजीने मुझे यह बताया था कि मगवान् नारायण सम्पूर्ण जगत्के आस्माः चतुर्मूति और सनातन देवता हैं । वे ही एक समय धर्मके पुत्ररूपते प्रकट हुए थे ॥ ८ ॥ इते युगे महाराज पुरा खायम्भुवेऽन्तरे । नरो नारायणह्वैव हरिः कृष्णः स्वयम्भुवः ॥ ९ ॥ महाराज ! सायम्भव मन्वन्तरके सत्ययुगर्मे उन स्वयम्भ

सहाराज । स्वायन्त्र अवतार हुए ये । जिनके नाम इस प्रकार हूँ-नरः नारायणः हरि और कृष्ण ॥ ९ ॥ तेषां नारायणनरौ तपस्तेपतुरव्ययो । इद्योधसमासाय शकटे कनकामये ॥ १० ॥

उनमें अविनाशी नारायण और नर यदरिकाश्रममें जाकर एक युवर्णमय रमपर खित हो घोर तरस्या करने रुगे ॥ १० ॥

बष्टचकं हि तद् यानं भूतयुक्तं मनोरमम्। तत्राद्यौ लोकनाथौ तौ कृशौ धमनिसंततौ॥११॥ तपसा तेजसा चैव दुर्निरीक्ष्यौ सुरेरिए। यस्य प्रसादं क्रवोते स देवौ द्रष्टमर्हति॥१२॥

उनका वह मनोरम रय आठ पहिरोंते युक्त या और उसमें अनेकानेक प्राणी छुते हुए थे। वे दोनों आदिपुरप जगदीश्वर तपस्या करते-करते अत्यन्त हुवंछ हो गये। उनके शरीरकी नमें दिखायी देने लगी। तपस्यात्ते उनका तेन इतना बढ़ गया था कि देवताओंको भी उनकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जिनपर वे कृपा करते थे, वही उन दोनों देवश्वरीका दर्शन कर सकता था॥ ११-१२॥ नूमं तयोरजुमते हृदि हुच्छयचोदितः। महामेरोगिंरेः श्रक्कात् प्रच्युतो गन्धमादनम् ॥ १३॥

निध्य ही उन दोनोंकी इच्छाके अनुसार अपने हृद्यमें अन्तर्यामीकी प्रेरणा होनेपर देवर्षि नारद महामेव पर्वतके। शिखरसे गम्बमादन पर्वतपर उत्तर पढ़े ॥ १३ ॥ नारदः सुमहङ्गूतं सर्वछोकानचीचरत्। सं देशमगमद् राजन वदर्याश्रममाश्चमः॥ १४॥

राजन् । नारदजी सम्पूर्ण छोकींमें विचात थे। अतः वे शीमगामी सुनि वदिरकाश्रमके उस विशाल प्रदेशमें प्रमते-घामते था पहुँचे, जो महान् प्राणियौरे युक्त या ॥ १४ ॥ तयोराद्विकवेळायां तस्यु कौत्हरूलं त्यभृत् । इदं तदास्पदं कत्कं यस्मिल्लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १५ ॥ सदेवासुरगन्धर्वाः सकिन्नरमहोरगाः।

जब वहाँ भगवान् नर और नारायणके नित्यकर्मका समय हुआ, उसी समय नारदलीके मनमें उनके दर्शनके लिये वही उत्कण्ठा हुई। वे सोचने लोग, ध्वते। यह उन्हीं मगवान्का स्थान है। जिनके मीतर देवता अपुर गरवर्ग, किन्नर और महान् नागीवहित सम्पूर्ण लोक निवाय करते हैं॥ १५३॥ प्या मूर्तिरियं पूर्व जाता भूयश्चतुर्विधा॥ १६॥ धर्मस्य कुळसंताने धर्मादेभिविवर्धितः। अहो हानुगृहतिरियं धर्म प्रिः सुरैरिह॥ १७॥

नरनारायणाज्यां च छत्योन हरिणा तथा ।

प्यहुष्ठे ये एक ही रूपमें विद्यमान थे; फिर धर्मकी बंधपरम्पराका विस्तार करनेके किये ये चार विप्रहोंमें प्रकट
हुए । इन चारोंने अपने उपार्णित धर्मेंग्रे चर्मदेवकी वंधपरम्पराको बढ़ाया है। अहो ! इस समय नर, नायपन,
कृष्ण और हरि—इन चारों देवताओंने धर्मर बड़ा अनुमह
किया है।। १६-१७ई।।



### महाभारत 🐃



नर-नारायणका नारदजीके साथ संवाद

सत्र कृष्णो हरिइचैय कस्मिश्चित् कारणान्तरे ॥ १८॥ स्थितौ धर्मोत्तरौ होतौ तथा तपसि धिष्ठितौ ।

्द्रनमंते हरि और कुष्ण किसी और कार्यमें स्वयन हैं; परत वे दोनों मार्च नारायण और नर धर्मको ही प्रधान मानते हुए राप्सामें सब्धा हैं ॥ १८६ ॥ पतौ हि परमं धाम कानयोराद्विकक्षिया ॥ १९ ॥ पितरौ सर्वभूतानां देवतं न्व यशस्थिनौ । कां देवतां त्रयजतः पितन् वा कान् महामती ॥ २० ॥

ये ही दोनों परभवामस्वरूप हैं । इनका यह नित्यकर्म कैस है! ये दोनों यशस्त्री देवता सम्मूर्ण प्राणियोंके पिता और देवता हैं । ये परम बुद्धिमान दोनों बन्धु मला किस देवताका यजन और किन पितरोंका पूजन करते हैं !? ॥ १९-२० ॥ इति संविक्त्य मनस्या भक्त्या नारायणस्य तु ।

सहसा प्राहुरभवत् समीपे देवयोस्तदा ॥ २१ ॥ मन-दी-मन ऐशा शोचकर मगावान् नारायणके प्रति मिक्केरे प्रेरित हो नारदणी सहसा उन देवताओंके समीप प्रकट हो गये ॥ २१ ॥

कृते देवे च पित्र्ये च ततस्ताम्यां निरीक्षितः । पुजितस्वेच विधिना यथामोक्तेन शास्त्रतः ॥ २२ ॥

मगवात नर और नारायण जब देवता और वितरीं की वृज्ञा समाप्त कर जुके, तब उन्होंने नारदर्जीको देखा और बाजमें बतायी हुई विधिष्ठे उनका पूजन किया ॥ २२ ॥ तद् हुष्ट्रा महदाक्षयेमपूर्वे विधिविस्तरम् । उपोपविद्या सुर्वोती नारको भगवानुषिः ॥ २३॥

उनके द्वारा शास्त्रविषका यह अपूर्व विस्तार और अस्यन्त आश्चर्यनक स्ववहार देखकर उनके पाछ ही बैठे हुए देवर्षि मगवान् नारद अस्यन्त प्रचल हुए ॥ २३॥ नारायणं संनिरीक्य प्रसन्नेनान्तरास्मना । नामस्कृत्वा महादेवसिष् वचनसम्रवित्॥ २४॥

प्रवत विचले महारेव भगवान् नारायणकी ओर देवकर नारदजीने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा ॥ २४॥

नारद् जनान् वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे । त्वमजः शाश्वतो धाता मातामृतममुस्मम् ॥ २५ ॥

नारवजी बोळे— मगवन् । अङ्ग और उपाङ्गेश्वित सम्पूर्ण वेदों तथा पुराणोंमें आपकी ही महिमाका गान किया बाता है। आप अजन्मा, चनातन, सबके माता-पिता और स्वीत्तम अमृतरूप हैं॥ २५॥ प्रतिष्ठितं मृतभन्यं त्विर सर्विमिष् वगत्। चत्वारो श्वाअमा देव सर्वे गाहैंस्ट्यमूळकाः॥ २६॥

न्ते त्वामहरहर्नानामूर्तिसमास्थितम् । देव | आपमें ही भूतः मविष्य और वर्तमानकाळीन यह सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है। गाईरम्यमूलक चारों आअमी-के सब लोग नाना रूपोंमें स्थित हुए आपकी ही प्रतिदिन पजा करते हैं॥ २६३॥

विता माता च सर्वस्य जगतः शाश्वतो गुरुः । कं त्वच यजसे देवं पितरं कं न विद्याहे ॥ २७ ॥ (कमर्चेसि महाभाग तन्मे बृहीह पुञ्छतः । )

आप ही सम्पूर्ण जगत्के माता पिता और यनातन गुरु हैं। तो मी आज आप कित देवता और कित पितरकी पूजा करते हैं ! यह मैं समझ नहीं पाया । अतः महामाय ! में आपने पूछ रहा हूं छुने बताइये कि आप कितकी पूजा करते हैं ! ॥ २७ ॥

### श्रीभगवानुवाच

अवाच्यमेतद् चक्तव्यमात्मगुर्धं सनातनम्। तव भक्तिमतो ब्रह्मन् वस्थामि तु यथातथम्॥ २८॥

श्रीभगवान् वोले—नहान् । व्रमने जिसके विषयमें प्रस्त किया है। वह अपने लिये गोपनीय विषय है। वर्षाप यह समातन रहस्य किसीसे कहने योग्य नहीं है। त्यापि व्रम-जैते मकः पुरुषको तो उसे वक्ताना ही चाहिये। अतः भैं यथार्ष करसे हर विषयका वर्णन करूँगा ॥ २८ ॥ यस् तत् स्वस्ममविद्येयमञ्चलकमचलं धुवम् । इन्द्रविधिन्द्रवार्थेश्च सर्वभृतेश्च वर्जितम् ॥ २९ ॥ स हान्तरात्मा भृतानां क्षेत्रसङ्कति कथ्यते । विशुणव्यतिरिक्तो वे पुरुषङ्कति किस्पतः ॥ ३० ॥ ससादय्यकमुत्यन्तं विशुणं द्विजसन्तम । अभ्यका व्यक्तमावस्था या सा प्रकृतिरव्यया ॥ ३१ ॥

वो स्हम, अश्चेय, अव्यक्त, अवल और मुन है, जो हिन्द्र्यों, विषयों और सम्पूर्ण भूतेंत्रे परे है, बही स्व प्राणियोंका अन्तरात्मा है। अतः धेत्रश्च नामले कहा जाता है। वहीं त्रियुणातीत तथा पुरुष कहळाता है। वसीले त्रियुण-मय अव्यक्तको जत्यित हुई है। दिज्जेष्ठ । उसीको व्यक्तमान स्वतं स्वतः अविनाशिती अव्यक्त प्रकृति कहा गया है। २९--३१॥

तां योनिमावयोविंसि योऽसौ सदसदात्मकः। आवास्यां पुज्यतेऽसौ हि दैवे पिज्ये च कल्पते॥ ३२॥

वह रारक्तवस्य परमात्मा ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण है। हस बावको जान हो। हम दोनों उसीकी पूजा करते तथा उसीको देवता और भित्तर मानते हैं॥ ३२॥ नास्तितस्मात् परोऽन्यो हि पिता देवोऽय्य वा दिजा। नास्मा हि नः स विश्वेयस्मतस्तं पूजयावहे॥ ३२॥

बहात् ! उससे बहकर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। वही इसलोगोंका आत्मा है। यह जानना चाहिये; जतः इम उसीकी पूजा करते हैं !! ३३ !! तेनैपा प्रयिता ब्रह्मन् सर्योदा लोकभावित्ती। दैषं पित्र्यं च कर्तव्यमिति तस्यानुशासनम् ॥ ३४ ॥

ब्रह्मन ! उसीने लोकको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली यह धर्मकी मर्यादा स्थापित की है। देवताओं और पितरोंकी पुजा करनी चाहिये; यह उसीकी आज्ञा है ॥ ३४ ॥ ब्रह्मा स्थाणुर्मनुर्देक्षो भूगुर्घर्मस्तपो यमः। मरीचिरङ्गिराऽत्रिश्च पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः ॥ ३५॥ वसिष्ठः परमेष्ठी च विवस्तान सोम एव च। कर्दमञ्जापि यः प्रोक्तः क्रोधो विक्रीत एव च ॥ ३६॥ पकविंशतिरुत्पन्नास्ते प्रजापतयः स्मृताः । तस्य देवस्य मर्योदां प्रजयन्तः समातनीम् ॥ ३७॥

ब्रह्मा, रुद्र, मतु, दक्ष, भृगु, धर्म, तप, यम, मरीचि, अङ्गिराः अत्रिः पुलस्यः पुलदः कृतः वसिष्ठः परमेष्ठीः सूर्यः चन्द्रमाः कर्दमः क्रोध और विक्रीत-ये इक्कीस प्रजापति उसी परमात्मारे उत्पन्न वताये गये हैं तथा उसी परमात्माकी सनातन धर्म-मर्यादाका पालन एवं यूजन करते हैं ॥ ३५-३७॥

देवं पित्र्यं च सततं तस्य विशाय तत्त्वतः। शात्मप्राप्तानि च ततः प्राप्तवन्ति हिजोचमाः ॥ ३८ ॥

श्रेष्ठ दिज उसीके उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा पितृ-सम्बन्धी कार्योंको तीक-ठीक जानकर अपनी अमीष्ट वस्त्रओंको प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३८ ॥

खर्गस्था अपि ये केचित् तान् नमस्यन्ति देहिनः। तेतत्त्रसादाद् गच्छन्ति तेनादिष्टफळां गतिम् ॥ ३९ ॥

स्वर्गमे रहनेवाले प्राणियोंमेंसे भी जो कोई उस परमात्मा-को प्रणाम करते हैं। वे उसके कृपा-प्रसादसे उसीकी आजाके अनुसार फुल देनेवाली उत्तम गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ३९॥ ये हीनाः सप्तदशिभगुणैः कर्मभिरेव च। कलाः पञ्चदश त्यचवा ते मुका इति निश्चयः ॥ ४० ॥

जो पाँच जानेन्द्रियः पाँच कर्मेन्द्रियः पाँच प्राण तथा मन और बुद्धिरूप सत्रह गुणींसे, सब कमींसे रहित ही

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षवर्मपर्वणि चतुर्धिशद्धितत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३४ ॥

इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमें तीन सी चौतीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४ ॥ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है स्त्रोक मिलाकर कुल ४५ई ख़ोक हैं )

## पञ्चित्रंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

नारदजीका श्रेतद्वीपदर्शन, वहाँके निवासियोंके खरूपका वर्णन, राजा

उपरिचरका चरित्र तथा पाञ्चरात्रकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग

भीष्म उषाच स पवसुको द्विपदां वरिष्ठो तारायणेनोत्तमपृरुषेण जगाद वाक्यं द्विपदां वरिष्ठं नारायणं लोकहिताधिवासम्॥१॥ भीष्मजी कहते हैं - युविष्ठिर ! पुरुपोत्तम मगवान्

पद्रह कलाओंको त्याग करके स्थित हैं, वे ही मक्त हैं, यह शासका सिदान्त है ॥ ४० ॥

मुकानां तु गतिर्वहान् क्षेत्रव इति कल्पिता । स हि सर्वगण्डचैव निर्गणक्षेव कथ्यते ॥ ४१ ॥

ब्रह्मन् । मुक्त पुरुपोंकी गति क्षेत्रश परमात्मा निश्चित किया गया है । वहीं सर्वसद्भणसम्पन्न तथा निर्गण भी कडलाता है ॥ ४१ ॥

इञ्चते ज्ञानयोगेन आवां च प्रसती ततः। एवं झात्वा तमात्मानं पूजयावः सनातनम् ॥ ४२ ॥

ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनोंका आविर्माव उसीते हुआ है-ऐसा जानकर हम दोनों उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं ॥ ४२ तं चेदाश्चाश्रमाञ्चेव नानामतसमास्रिताः। भक्त्या सम्प्रजयन्त्याद्य गति चैषां ददाति सः॥ ४३॥

चारों बेदः चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मताका आश्रय छेनेवाले लोग भक्तिपर्वक उसकी पूजा करते हैं और वह इन सबको शीव ही उत्तम गति प्रदान करता है ॥४३॥

ये त तझाविता छोके होकान्तित्वं समास्थिताः। पतद्भयधिकं तेषां यत् ते तं प्रविशन्त्युत ॥ ४४ ॥

जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भावते उसकी शरण लेते हैं। उन्हें सबसे बड़ा लाम यह होता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं II YY II

इति गुह्यसमुद्देशस्तव नारद कीर्तितः। भक्त्या प्रेरणा च विप्रपे असाज्ञ फ्त्या च ते शुतः॥ ४५ ॥

नारद ! ब्रह्मर्षे ! तुममें भगवान्के प्रति भक्ति और प्रेम है । इमलोगोंके प्रति भी तुम्हारा भक्तिभाव बना हुआ है । इसल्लिये इसने तुम्हारे सामने इस गोपनीय विशयका वर्णन किया है और तुम्हे इते सुननेका ग्रुम अवसर मिला है।। ४५॥

नारायणने जब पुरुषप्रवर नारदलींधे इस प्रकार कहा। तय वे छोकहितके आश्रयभृत पुरुपाग्रगण्य भगवान् नारायणसे यों बोले ॥ १ ॥

नारद उवाच

यद्रधमात्रप्रभवेण कृतं त्वया धर्मगृहे चतुर्धा। तत साध्यतां लोकहितार्थमञ

गच्छामिद्रष्टं प्रकृति तवाद्याम् ॥ २ ॥ नारदर्जीने कहा-प्रमो । आप समस्त पदार्थोंकी उत्पत्तिके कारण हैं । आपने जिसके लिये वर्सके यहमें चार स्वरूपोंमें अवतार धारण किया है। उस प्रयोजनकी लोकट्टिके छिये सिद्धि कीजिये । अन में ( इवेतद्वीपमें स्थित ) आपके आदिविग्रहका दर्गन करने जाता हूं ॥ २ ॥

पूजां गुरूणां सततं करोमि परस्य ग्रह्मं न त भिन्नपूर्वम्। वेदाः खधीता मम लोकनाथ तप्तं तपो नानृतमुक्तपूर्वम् ॥ ३ ॥

लोकनाथ । मैं गुरुजनोंका सदा आदर करता हूँ । किसी-की गुप्त बात पहले कभी दूसरोंके समक्ष प्रकट नहीं की है। मैंने वेदोंका स्वाध्याय किया। तपस्या की और कमी असल्य-भाषण नहीं किया है 🏿 ३ 🖟

ग्रप्तानि चत्वारि यथागमं मे शत्रीच मित्रेच समोऽस्मिनित्यम्। तं चादिदेवं सततं प्रपन्न प्कान्तभावेन चूणोम्यज्ञसम् ॥ ४ ॥ पभिविंशेपैः परिशुद्धसस्यः कस्मान पश्येयमनन्तमीशम्।

शासकी भाराके अनुसार हाय, पैरः उदर और उपस्य---इन चारोकी मैंने रक्षा की है। बातु और मित्रके प्रति मैं सदासमानमान रखता हूँ । इन आदिदेन परमाला श्रीनारायण-भी निरन्तर शरण लेकर में अनन्यभावसे सदा उन्होंका भजन करता हूँ । इन सब विशेष कारणींसे मेरा अन्तःकरण छुद्र हो गया है। ऐसी दशामें में उन अनन्त परमेश्वरका दर्शन कैसे नहीं कर सकता हूँ १ ॥ ४ दे ॥

तत् पारमेष्ट्रथस्य बची निशस्य

नारायणः शाश्वतधर्मगोता॥ ५॥ गच्छेति तं नारद्मुकवान् स सम्पूजयित्वाऽऽत्मविधिकियाभिः।

 ब्रह्मपुत्र नारदजीका यह वचन सुनकर सनातन धर्मके रक्षक मगवान् नारायणने उनकी निधिवत् पूजा करके उन्हे जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ५ ई ॥

विसृष्टुः परमेष्ठिपुत्रः सोऽभ्यर्चयित्वा तसृषि पुराणम्॥ ६॥ खम्त्यपातोत्तमयोग्युक्त-

स्ततोऽधिमेरौसहसा निखिल्ये।

उनसे विदा लेकर ब्रह्मकुमार नारद उन पुरातन ऋषि नारायणका पूजन करके उत्तम योगले युक्त हो आकाशकी ओर उद्दे और सहसा मेरुपर्वतपर पहुँचकर अहत्य हो गये ॥

तत्रावतस्थे च मनिर्महर्त-मेकान्तमासाद्य गिरेः स श्रङ्के॥ ७ ॥ आलोकयन्त्र तरपश्चिमेन

ददर्श चाप्यद्भतमुक्तरूपम् ।

मेवके शिखरपर एकान्त स्थानमे जाकर नारद मनिने दो घडीतक विश्राम किया । फिर वहाँसे उत्तर-पश्चिमकी ओर दृष्टिमात करनेपर उन्होंने पूर्व-वर्णित एक अझूत दृत्य देखा ॥

क्षीरोदघेर्योत्तरतो हि द्वीपः रवेतः सनामापथितो विशालः ॥ ८॥

मेरोः सहस्रैः स हि योजनानां दार्विशतोध्वं कविभिनिंदकः।

अनिन्द्रियाश्चानशनाश्च

निष्पन्दहीनाः सुसुगन्धिनस्ते ॥ ९ ॥ धीरसागरके उत्तरमागर्मे जो ब्वेत नामसे प्रसिद्ध विशाल द्वीप है। वह उनके सामने प्रकट हो गया । विद्वानोंने उस

द्वीपको मेरुपर्वतसे वत्तीस इजार योजन ऊँचा बताया है। वहाँके निवासी इन्द्रियोंसे रहित, निराहार तथा चेशारदित एवं जानसम्पन्न होते हैं । उनके अङ्गेंसे उत्तम सुगन्ध निकलती रहती है ॥ ८-९ ॥

इवेताः पुमांसो गतसर्वपापा-श्चश्चर्युपः पापकृतां नराणाम् । वज्रास्थिकायाः सममानोनमाना

दिन्यावयवरूपाः ग्रुभसारोपेताः॥ १०॥ छत्राकृतिशीर्षा मेघीघनिनादाः

सममुष्कचतुष्का राजीवच्छतपादाः। पष्ट्या दन्तैर्युकाः यक्षेरप्राभिवंशाभियं जिह्माभिर्ये विश्ववक्त्रं छेलिह्मन्ते सूर्यप्रख्यम् ॥ ११ ॥

उस द्रीपमें सब प्रकारके पापोंसे रहित क्वेत वर्णवाले पुरुष निवास करते हैं । उनकी ओर देखनेसे पापी मनुष्योंकी वाँखें चौधिया जाती हैं। उनके शरीर तथा हड़ियाँ वज़के समान सुदृढ होती हैं । वे मान और अवमानको समान समझते हैं। उनके अङ्ग दिन्य होते हैं। वे शुभ (योगके प्रभाव-से उत्पन्न ) वलसे सम्पन्न होते हैं । उनके मस्तकका आकार छत्रके समान और स्वर मेर्चोकी घटाके गर्जनकी भाँति गम्भीर होता है। उनके बराबर-परावर चार भुजाएँ होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमलसहरा रेलाओंसे सुग्रोभित होते हैं। उनके बुँहमें साठ सफ़ोद बाँत और आठ दाहें होती हैं। वे सूर्यके समान कान्तियान् तथा सम्पूर्ण विश्वको अपने मुखमें रखने-वाले महाकालको भी अपनी जिह्नाजॉसे चार छेते हैं ॥१०-११॥

भवत्या विश्वीत्पन्नं यसात् सर्वे लोकाः सम्प्रस्ताः। वेदा धर्मा मुनयः शान्ता देवाः सर्वे तस्य निसर्गः॥१२॥ तिनसे सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, धारे लोक प्रकट हुए हैं, वेद, धर्म, शान्त स्वमाववाले मुनि तया सम्पूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं, उन अनन्त शक्तिसम्पन्न परमेश्वरको स्वेत-द्वीपके निवासी भक्तिभावते अपने हृदयमें घारण करते हैं।

### युधिष्टिर उवाच

श्रिनिद्रया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः। कथं ते पुरुषा जाताः का तेषां गतिरुत्तमा॥ १३॥

युधिष्ठिरते पूछा—पितामह ! श्वेतद्वीपमें रहनेबाले पुरुष हिन्दर आहार तथा चेशसे रहित क्यों होते हैं ! उनके गरीरते सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है ! उनकी उत्सचि किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ! ॥१३॥ ये च मुक्ता भवन्तीह नरा भरतसत्तम।

य च सुका भवाताह तरा भरतसत्तता। तेवां छश्रणमेतद्धि तच्छ्वेतद्धीपवासिसाम्॥१४॥ तस्मान्मे संशयं छिन्धि परं कोत्हरुं हि मे। त्वं हि सर्वकथारामस्त्वां चैवोपाश्चिता वयम्॥१५॥

भरतिश्रेष्ठ ! इस लोकते मुक्त होनेवाले पुरुषीका शास्त्रीमें को लक्षण बताया गया है। वैसा ही आपने व्हेवद्वीपके निवा-तियोंका भी बताया है। इसिलये युक्ते संदेह होता है, अतः भेरे इस स्त्रायका निवारण कीलिये। इसे जाननेके लिये भेरे यनमें बड़ी उत्कण्ठा है। आप सम्पूर्ण ज्ञानसयी कथाओं में रस लेने-बाल हैं और इम आपके शरणागत हैं॥ १४-१५॥

### भीष्म उवाच

विस्तीर्णेषा कथा राजन् श्रुता मे पितृसंनिधौ। थैपा तन हि वक्तन्या कथासारो हि सा मता ॥ १६॥

भीष्मजी कहते हैं—राजर्! यह कया बहुत विरात है। इसे मैंने अपने पिताजीके निकट सुना या। इस समय जो कथा सुम्हारे सामने कहनी है, वह सम्पूर्ण कयाजीकी सारभूत मानी गयी है।। १६॥

( शान्तनोः कथयामास नारदो सुनिसत्तमः। राह्य पृष्टः पुरा प्राह तत्राई श्रुतवान् पुरा॥)

पूर्वकालमें मेरे पिता महाराज शान्तत्रके पूछनेपर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे यह कया कही थी। उसी समय वहाँ मैने

भी इते सुना था॥ राजोपरिचरो नाम वसूनाधिपतिसुँचः। भाषण्डलस्यः स्यातो भक्तो नारायणं हरिम्॥ १७॥

पहलेकी बात है, इस पृथ्वीपर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते ये । वे इन्डके मित्र और पापहारी मगवान् नारायणके विख्यात भक्त थे ॥ १७ ॥

थार्मिको नित्यभक्तश्च पितुर्नित्यमतन्द्रितः। साम्राज्यं तेन सम्प्राप्तं नारायणवरात् पुरा ॥ १८॥

वे धर्मात्मा तथा पिताके नित्य भक्त थे । आलखका उनमें सर्वथा अभाव था। पूर्वकालमें मगवान् नारायणके वरते उनमें सर्वथा अभाव था। पूर्वकालमें मगवान् नारायणके वरते

सात्वतं विधिमास्याय प्राक् सूर्यमुलनिःसृतम् । पूजयामास देवेशं तन्हेषेण पितामहान् ॥१९॥ पितृशेषेण विप्रांश्च संविभन्याधितांश्च सः। शेपानमुक् सत्यपरः सर्वभृतेप्वहिंसकः॥२०॥

चो पहले मगनान् स्पंके मुखते प्रकट हुआ था, उठ नैक्णन शास्त्रोक्त विधिका आश्रम ले वे प्रयम तो देवेश्वर मगनान् नारायणका पूजन करते। फिर उनकी देवाते यचे हुए पदायाँचे पितरोंका, पितरोंकी देवाते वचे हुए पदायाँचे साझणाँका तथा अन्य आश्रितजनोंका विभागपूर्वक दलकार करते थे। सबको देनेके अनन्तर चचे हुए अलका मोजन करते थे। सत्यमें तत्यर रहते और किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करते थे॥ १९-२०॥

सर्वभावेन भकः स देवदेवं जनाईनम्। अनादिमध्यनिधनं छोककर्तारमध्ययम्॥२१॥

वे आदि, मध्य और अन्तरे रहितः अविनाधीः कोक-कर्ता देवदेव जनार्दनके भजनमें सम्पूर्णमावि को रहते थे॥ सस्य नाटायणे भक्ति चहताऽमित्रकार्पणः। पक्ताय्यासनं देवो दच्चान् देवराद् खयम्॥ २२ ॥ भगवात् नाटायणमें भक्ति रक्षनेनाके उठ ध्युप्तन् नरेहापर प्रवन्न हो देवराज इन्द्र उन्हें अपने शाय एक श्या और एक आसनपर निठाया करते थे॥ २२॥ आसमराज्ये धनं चेव कलावे वाहनं तथा। यसद्भागवतं सर्वमिति तत् प्रोहितं सदा॥ २३॥

राजा उपरिचरने अपने राज्यः धनः क्षी और बाहन खादि सत्र उपकरणोको मराजानकी ही बच्च एमझकर सर उन्हींको समर्पित कर रखा था ॥ २२ ॥ कारयनैभित्तिका राजन् यशियाः परमित्रयाः । सर्वाः सात्त्वतमास्थाय विधि चक्ते समाहितः॥ २४ ॥

राजन् ! वे तदा सावधान रहकर सकाम और नैमितिक यजीबी सम्पूर्ण कियाजीको वैष्णवशास्त्रोक्त विधिष्ठे सम्पन्न किया करते ये ॥ २४ ॥

पाञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः। प्रायणं भगवत्मोकं भुक्षते वाद्यभोजनम्॥२५॥

उन महात्मा नरेशके घरमें पाञ्चरात्र शालके प्रस्प-मुख्य विद्वान् सदा मौन्द्र रहते ये और मगवान्को समीत किया हुआ प्रसाद अथवा मोच्य पदार्थ सबसे पहले वे हैं। मोजन करते ये ॥ २५ ॥

तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणामित्रधातिनः। तस्य प्रशासतो राज्यं धर्मेणामित्रधातिनः। नानुता वाक् समभवन्मनो दुप्टं न चाभवत्॥२६॥ न च कायेन इतवान् स पापं परमण्यपि।

धर्मपूर्वेक राज्यका शासन करते हुए उन शहुमारी बरेशने न तो कमी असल-भारण किया और न कमी उनका मन ही हुरे विचारींते दूषित हुआ। अपने शरीरके द्वारा उन्होंने कमी छोटेने छोटा पाप भी नहीं किया था ॥
ये हि ते ऋषयः च्याताः सास चित्रसिखण्डिनः ॥ २७ ॥
हैरेफानितिभर्मृत्वा यत् प्रोक्तं शास्त्रसृत्यसम् ।
वेदैखनुर्भिः समितं छतं मेरी महागिरी ॥ २८ ॥
सास्येः सप्तभिवद्वीणी छोकधर्ममनुत्तमम् ।
सरीचिर्ण्यक्षित्रस्ती पुखस्त्यः पुछद्यः ऋतुः ।
सिस्द्रक्षम महातेजास्ते हि चित्रसिखण्डिनः ॥ २९ ॥

(अन में विस प्रकार तत्न, स्मृति और आगमकी उत्पत्ति हुई है, उसे बताता हूँ, युनी—) मरीविश
अभि, अश्विरा, पुरुत्त्य, पुरुह, कृतु और महातेजस्ती
विश्व —ये सात प्रविद्ध मृषि चित्रशिखण्डी कहवाते हैं।
ये वो चित्रशिखण्डी नामते विख्यात सात मृषि हैं, इन्होंने
महागिरि मेवपर एकमत होकर तिल उत्तम सालका प्रवचन
पूर्व निर्माण किया, यह चारों वेदों के समान आदरणीय
एवं प्रमाणभूत है। उसमें सात मुखीं प्रकट हुए उत्तम
छोक्षमंकी स्थाल्या हुई है॥ २०-२९॥
स्तम प्रकृतयो छोतास्तथा स्थायम्भुबोऽएमः।
प्रतामिशोर्यते छोकस्तास्त्रथा स्थायम्भुबोऽएमः।

ये सातीं श्राधि प्रकृतिके बात रूप हैं अर्थात् प्रकाके साध है। आठवाँ ब्रह्मा है। ये स्व मिळकर इस सम्पूर्ण अगत्को भारण करते हैं। इन्हेंकि द्वारा चास्त्रका प्राकट्य हुआ है।। ३०।।

पकात्रमनसो दान्ता मुनयः संयमे रताः। भृतभव्यमविष्यकाः सत्यधर्मपुरायकाः॥३१॥

ये सक्ते सन शापि एकामचित्तः, जितिन्द्रियः, स्यम-परायणः, भृतः, भविष्य और वर्तमानके शाता तथा सत्य-चर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं ॥ ३१॥

इदं श्रेय इदं ब्रह्म इदं हितमनुत्तमम्। छोनान् संचिन्त्य मनसा ततः शास्त्रं प्रचितिरे ॥ ३२॥

इन्होंने मनशी मन यह सोचकर कि असुक साधनले जगतका कल्याण होगा, अञ्चकते परमात्माकी प्राप्ति होगी तया असुक उपायते संघारका सर्वोत्तम हितसाधन होगा, धारककी रचना की || ३२ ||

वारका एका का ॥ ३२ ॥ तत्र धर्मार्थकामा हि मोक्षः पश्चाच कोवितः । मर्यादा विविधादचैव दिवि भूमी च संस्थिताः॥ ३३॥

उसमें पहले धर्म, अर्थ और कामका, किर मोसका मी वर्णन है तथा स्तर्ग एवं मध्येक्रोकमें प्रचिक्त नाना प्रकारकी मर्थादाओंका भी प्रतिपादन किया गया है ॥ आराज्य तपसा देवं हरिं नारायणं प्रमुस् । दिन्यं वर्षसहस्तं वे सर्वे ते ऋषिभिः सह ॥ ३४॥ नारायणानुशास्ता हि तदा देवी सरस्वती । विवेश तानुर्यान् सर्वोस्लोकानां हितकाम्यया॥ ३५॥

उपर्युक्त ऋषियोंने अन्य ऋषियोंके साय एक इजार दिव्य

वर्षोतक तपस्या करके सगवान् नारायणकी आराधना की थी।
उससे प्रसन्न होकर भगवान्ने सरस्ततिरेवीको उनके पास
भेजा। नारायणकी आकासे सम्पूर्ण ठोकीका हित करनेके
ठिवे उस समय सरस्तति देवीने उन सम्पूर्ण ऋषियोंके
भीतर प्रवेश किया था॥ ३४-३५॥
ततः प्रवर्तिता सम्यक् तारोविद्धिहिंजातिभिः।

ततः प्रवर्तिता सम्यक् तैपाविद्धाहर्तनातामः । शब्दे वार्ये च हेती च एपा प्रथमसर्गेजा ॥ ३६ ॥ तव उन तपसी बादणीने शब्द। अर्थ और हेतुने

युक्त वाणीका प्रयोग किया । यह उनकी प्रथम रचना थी॥ ३६॥

आदावेव हि तच्छास्त्रमोंकारस्वरप्जितम् । श्राविभिः श्रावितं यत्र तत्र कारुणिको द्यसौ ॥ ३७ ॥

उस शासके आरम्ममें ही ॐकार स्वरंक प्रयोग किया गया है। ऋषियोंने सबसे पहले जहाँ उस शासको सुनायाः वहाँ वे क्षणामय मगवान् विराजमान थे॥ ततः प्रसन्नो भगवाननिर्दिष्टशरीरनाः। ० ऋषीनुयान तान् सर्वानहस्यः पुरायोत्तमः॥ ६८॥ तदनन्तरः अनिर्वननीय शरीरमें स्थित भगवात् प्रयोत्तमः

प्रवन्न हो बहरव रहकर हो उन सब ऋषियों थे बोले-ा१८॥ छर्च शतसहस्रें हि श्लोकानामिद्मुचमम्। छोकतन्त्रस्य क्रत्कस्य यसाद्धमें प्रवर्तते ॥ १९॥ स्विन्ते । वस्त्रों से एक स्वाह स्वीकेंग्रा

'मुनिवरी ! दुमलोगींने एक लाल बलोकींका यह उत्तम शास्त्र बनाया है । इसके सम्पूर्ण लोकतन्त्रका धर्म प्रचलित होगा ॥ ३९ ॥

प्रवृत्ती च निवृत्ती च यस्मावेतव् भविष्यति । यजुर्ऋक्सामभिर्जुष्टमथर्चोगिरसस्तथा ॥ ४०॥

प्रकृति और निकृतिके विषयमें यह ऋकः, वजुः, धाम और अयर्थ वेदके मन्त्रींचे अनुमोदित प्रम्थके समान प्रमाणभूत होगा ॥ ४० ॥

यया प्रमाणं हि मया छतो ब्रह्मा प्रसादतः।
बद्धा कोषजो विष्मा यूर्य प्रष्ठतयस्तथा॥ ४१॥
स्यावन्द्रमसी वायुर्गृमिरापोऽनितरेव च।
सर्वे च नक्षत्रयणा यस भूताभिषाविदतम्॥ ४२॥
अधिकारेषु वर्वन्ते यथास्यं ब्रह्मलादितः।
सर्वे प्रमाणं हि यथा तथा तच्छास्रमुक्तमम्॥ ४३॥
भविष्यति प्रमाणं वै यतन्मद्रमुशासनम्॥

जाहाणो ! जैसे मेरे प्रकादने उत्तरन ज्ञहा प्रभाणमूत है एवं जैसे कोषने उत्तरन बहा द्वम सब प्रजापतिः सूर्यः चट्टप्पाः साद्यः भूमिः जलः अध्निः स्वयूणे नस्त्रभाण तथा अन्यान्य भूतनासचारी पदायं और ज्ञहानादो श्वधिगण ज्ञपने-अपने अधिकारके अनुसार चर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुमलोगींका बनाया हुआ यह उत्तर बाब्ब सी प्रमाणिक माना जायगाः यह सेरी बाह्य है॥ ४१–४१ई ॥ तसात् प्रवद्यते धर्मान् मनुः खायम्भुवः खयम्॥ ४४ ॥ उशना वृहस्पतिश्चैव यदोत्पन्नौ भविष्यतः। तदा प्रवस्पतः शास्त्रं युष्मनमतिभिरुद्वम् ॥ ४५॥

स्वायम्भ्य मन् स्वय इसी प्रत्यके अनुसार धर्मोका उपदेश करेंगे । शुकाचार्य और वृहस्पति वन प्रकट होंगे। तय वे भी तुम्हारी बुद्धिसे निकले हुए इस आलका प्रवचन करेंगे || ४४-४५ ||

सायम्भुवेषु धर्मेषु शास्त्रे चौशनसे इते। बृहस्पतिमते चैव लोकेषु प्रतिचारिते॥ ४६॥ युष्मत्कृतमिष् शास्त्रं प्रजापास्त्रो वसुस्ततः। वृहस्पतिसकाशाद् वै प्राप्सते द्विजसत्तमाः॥ ४७॥

ंद्रिजश्रेष्ठगण ! स्वायम्भुव मनुके धर्मशास्त्रः ग्रुकाचार्यके शास्त्र तथा बृहस्पतिके मतका जब लोकमें प्रनार हो जायगाः तव प्रजापालक वसु (राजा उपरिचर) वृहस्पतिजीसे तुम्हारे बनाये हुए इस शास्त्रका अध्ययन करेगा ।४६-४७ । सर्वद्द सङ्गावितो राजा मञ्जूकश्च भविष्यति। तेन शास्त्रेण होकेषु कियाः सर्वाः करिष्यति ॥ ४८॥

·सःपुरुषोद्वारा सम्मानित वह राजा मेरा वड़ा मक्त होगा और लोकमे उसी बालके अनुसार सम्पूर्ण कार्य करेगा ॥४८॥ पतिंद्व युष्मच्छास्त्राणां शास्त्रमुत्तमसंक्षितम् । एतदर्थ्यं च धर्म्यं च रहस्यं चैतदुत्तमम् ॥ ४९ ॥

·तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सम शास्त्रीसे श्रेष्ठ माना जायगा । यह वर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्त्रमय

ग्रन्थ है ॥ ४९ ॥ शस्य प्रवर्तनाच्चैय प्रजावन्तो भविष्यध। स च राजश्रिया युक्तो भविष्यति महान् वसुः॥ ५०॥

्रसके प्रचारसे तुम सब लोग सलानवान् होओगे

इस प्रकार श्रीमहासारत ज्ञान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमे नारायणका महस्त्रिविषयक तीन सी पेतीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३५ ॥

( दाक्षिणात्व अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुछ ५६ श्लोक हैं )

भीष्म उन्नाच ततोऽतीते महाकल्पे उत्पन्नेऽङ्गिरसः सुते। वभूबुर्निर्वृता देवा जाते देवपुरोहिते॥१॥ भीष्मजी कहते हैं-युषिष्ठिर । तदनन्तर बीते हुए महान्

करपके आरम्भमें जब अङ्गिराके पुत्र बृहस्पति उत्पन्न हुए और देवताओं के पुरोहित बन गये। तब देवताओं को बड़ा सतीव प्राप्त हुआ || १ ||

अर्थात् तुम्हारी प्रजाकी वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मीसे सम्यन्न एवं महान् पुरुष होगा ॥५०॥ संस्थिते तुन्ये तसिन्दासमेतत् सनातनम् । अन्तर्घोस्यति तत् सर्वमेतद् वः कथितं मया ॥ ५१॥

 उस राजाके दिवगत होनेके बाद यह सनातन शास्त्र वर्षसाधारणकी दृष्टिसे छुप्त हो जायगा । इसके सम्यन्धमें सारी वाते मैंने तमछोगोंको बता दी' ॥ ५१ ॥ पताबद्धकत्वा वचनमहस्यः पुरुपोत्तमः।

विस्तुष्य तानपीन सर्वान कामपि प्रस्तो दिशम्॥५२॥ अदृश्यभावते ऐसी बात कहकर भगवान पुरुषोत्तम उन समस्त ऋषियोंको वहीं छोड़कर किसी अञ्चत दिशारी

ओर चल दिये ॥ ५२ ॥ ततस्ते लोकपितरः सर्वलोकार्थचिन्तकाः। प्रावर्तयन्त तच्छालं धर्मयोनि सनातनम् ॥ ५३ ॥

तत्पश्चात् सम्पूर्ण छोकोका हितचिन्तन फरनेवाले उन लोकपिता प्रजापितयोंने घर्मके मूलभूत उस छनातन धारय-का जगत्में प्रचार किया ॥ ५३ ॥

उत्पन्नेऽङ्गिरसे चैच युगे प्रथमकिएते। साङ्गोपनिषदं शास्त्रं स्थापवित्वा वृहस्पती ॥ ५४ ॥ जग्मुर्यधेप्सितं देशं तपसे कृतनिश्चयाः। धारणाः सर्वेलोकानां सर्वधर्मप्रवर्तकाः॥ ५५॥

फिर आदिकस्पके प्रारम्भिक युगमें जब वृहस्पतिका प्रादुर्भाव दुशाः तव उन्होंने साङ्गोपाङ्ग वेद शीर उपनिषदी-सहित वह गास उनको पढ़ाया। तदनन्तर सर धर्मीका प्रचार और समस्त लोकोको धर्ममर्यादाके भीतर स्यापित करनेवाले वे ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने अमीष्ट खानको चले गये ॥ ५४-५५ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये पद्धत्रिशद्धिकचित्राततमोऽप्यायः ॥ ३३५ ॥

षट्त्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः राजा उपरिचरके यज्ञमें भगवान्पर बृहस्पतिका क्रोधित होना, एकत आदि धुनियोंका

बृहस्पतिसे खेतद्वीप एवं भगवान्की महिमाका वर्णन करके उनको ज्ञान्त करना वृहद् ब्रह्म महच्चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः। प्भिः समन्वितो राजन् गुणैविद्वान् गृहस्पतिः॥ २ ॥ राजन ! बृहत्, ब्रह्म और महत्-ये तीनी शब्द पर

अर्थके वाचक हैं। इन तीनों शब्दोंके गुण देवपुरोहितने मौजूद थे। इसलिये वे विद्वान् देवगुरु 'मृहस्पति'कहलाते थे॥ तस्य शिष्यो वभूवाग्यो राजोपरिचरो वसुः।

अधीतवांस्तदा द्वारुं सम्यक् चित्रशिकण्डजम्॥ ३ ।

उनके श्रेष्ट शिष्य हुए राजा उपरिचर वसु, जिन्होंने उनसे उन दिनों चित्रशिखण्डियोंके बनाये हुए तन्त्रशास्त्रका विधिवत अध्ययन किया ॥ ३ ॥ स राजा भावितः पूर्वं दैवेन विधिना वसः। पालयामास पृथिवी विवमाखण्डली यथा ॥ ४ ॥ वे राजा उपरिचर वस पहले दैवविधानवे माबित

हो इस पृथ्वीका उसी प्रकार पाळन करने लगे। जैसे इन्द्र स्वर्गका ॥ ४॥

तस्य यद्यो महानासीदश्वमेघो महात्मनः।

बृहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता वभूव ह ॥ ५ ॥ एक समय उन महात्मा नरेशने महान् अश्वमेध-यशका आयोजन किया । उसमें उनके उपाध्याय बृहस्पति होता हए ॥ ५ ॥

प्रजापतिस्रताश्चात्र सदस्याश्चाभवंखयः। एकतथ्य द्वितरचैव त्रितरचैव महर्षयः॥ ६॥ प्रजापतिके तीन पुत्र एकतः द्वित और त्रित नामक

महर्पि उस यजमें सदस्य हुए || ६ || धनुगस्योऽध रैम्यश्च अर्वावसुपरावसु। म्मपिमेधातिथिश्चैव साण्ड्यश्चैव महानृदिः॥ ७ ॥ भ्राषिः शान्तिर्महाभागस्तथा वेदशिराश्च यः। भृषिश्रेष्टश्च कपिछः शालिहोत्रपिता स्मृतः ॥ ८ ॥ आदाः कठस्तैचिरिश्च वैशस्पायनपूर्वजः। कण्वोऽय देवहोत्रश्च एते पोडश कीर्तिताः॥ ९ ॥

इनके विवा (तेरइ स्टस्य और थे) जिनके नाम इस प्रकार हैं---) घनुप, रैम्य, शर्वाबसु, परावसु, मुनिवर मेथा-तिथि। महर्षि ताण्डयः महामाग शान्ति मुनि। वेदशिराः शास्त्रि-होत्रके पिता ऋषिश्रेष्ठ कांपेलः आधकठः वैशस्पायनके वहे भाई तैत्तिरिः कण्य और देवहोत्र । ये कुळ मिलाकर सोलह सदस्य यताये गये हैं ॥ ७-९ ॥

सम्मृताः सर्वसम्भारास्तस्मिन् राजन् महाकतौ। न तत्र पशुघातोऽभृत् स राजैवं स्थितोऽभवत् ॥१०॥

राजन् ! उन महान् यज्ञमे सारे सामान एकत्र किये गये; परंतु उसमें किसी पशुका वध नहीं हुआ। वे राजा उपरिचर इसी भावसे उस यज्ञमें स्थित हुए थे॥ १०॥ वहिंस्रः शुचिरश्चद्रो निराशीः कर्मसंस्तुतः। आरण्यकपदोद्भृता भागास्तत्रोपकल्पिताः ॥ ११॥

वे हिंसामावसे रहितः पवित्रः उदार तया कामनाओंसे रहित ये और इसी भावसे कर्ममें प्रवृत्त हुए ये । नगळमें उत्पन्न हुए फल-मूल आदि पदार्थीते ही उस यज्ञमें देवतार्भीके नाग निश्चित किये गये थे ॥ ११ ॥ गितस्ततोऽस्य भगवान् देवदेवः पुरातनः। त्रक्षात्तं दर्शयामास सोऽदश्योऽन्येन केनचित्॥१२॥

उत तमय पुराणपुरुष देवाधिदेव भगवान् नारायणने

#0 80 2--- 9. 84---

प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; परंतु दूसरे किसीको उनका दर्शन नहीं हुआ || १२ ||

खयं भागमुपाद्याय पुरोडाशं गृहीतवान् । अहरूयेन हतो भागो देवेन हरिमेध**सा॥ १३**॥

मगवान हयग्रीवने स्वयं अहस्य रहकर ही अपने लिये अर्पित परोडाशको महण किया और उसे सूँघकर अपने अधीन कर छिया ॥ १३ ॥

वृहस्पतिस्ततः कृदः स्वमुद्यस्य वेशितः। भाकाशं व्यन् स्रचः पाते रोपादश्रुव्यवर्तयत् ॥ १४॥

यह देख बृहस्पति कोधमें भर गये। उन्होंने बड़े वेगसे सवा उठा लिया और आकाशमे उसे दे मारा। साथ ही वे रोषवश अपने नेवाँसे ऑस बहाने छगे ॥ १४॥ उवाच चोपरिचरं मया भागोऽयमुद्यतः।

ग्राह्यः खर्यं हि देवेन मत्मत्यक्षं न संशयः ॥ १५ ॥ फिर वे राजा उपरिचरसे बोले—'मैंने जोयह भाग प्रस्तत

किया है। असे भगवान्को मेरी ऑखोंके सामने प्रकट होकर बहण करना चाहिये। यही न्याय है। इसमें संशय नहीं है। १९।

यधिष्ठिर उत्राच

उद्यता यहभागा हि साक्षात् प्राप्ताः सुरैरिह । किमर्थमिह न प्राप्तो दर्शनं स हरिनिंमः ॥ १६॥

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जब सभी देवताओंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग प्रहण किये; तब भगवान विष्णुने उस यशमें पथारकर भी क्यों प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया १ ॥ १६ ॥

भीष्म खवाच

वतः स तं समुद्धृतं भूमिपालो महान् वसुः। प्रसादयामास मुनि सदस्यास्ते च सर्वशः॥ १७॥

भीष्मजीने कहा — युधिष्ठिर ! इसका कारण बताता हूँ। युनो । ने महान् भूपाल वसु तथा अन्य सम्पूर्ण सदस्य मिलकर उस समय रोषमें मरे हुए सुनि बृहस्पतिको मनाने लगे ॥ १७ ॥

असुरचैनमसम्बान्ता न रोवं कर्तुमहीस । नैष धर्मः कृतयुगे यस्त्वं रोषमचीकृथाः॥ १८॥

सब होरा शान्तचित्त होकर उनसे बोहे—'मुने ] आप रोव न करें । आएने जो रोष किया है, यह सत्ययुगका घर्म नहीं है || १८ ||

वरोपणो हासौ देवो यस्य भागोऽयमुद्यतः। न शक्यः स त्वया द्रष्टुमसाभिर्वा बृहस्यते ॥ १९॥ यस प्रसादं कुरुते स वैतं द्रष्टुमहीत।

·बृहस्पते ! जिनको यह भाग समर्पित किया गया है, वे भराबान् कभी कोध नहीं करते हैं। इस और आए उन्हें स्वेच्छाते नहीं देख सकते हैं। जिसपर वे ऋपा करते हैं, नहीं उनका दर्शन कर पाता है। । १९३ ॥

**एकतद्वितत्रिताश्चोत्त्रस्ततश्चित्रशिखण्डिनः** वयं हि ब्रह्मणः पुत्रा मानसाः परिकीर्तिताः। गता निःश्रेयसार्थे हि कदाचिद दिशमुचराम् ॥ २१ ॥

तदनन्तर एकतः द्वित और त्रितने तथा चित्रशिखण्डी नामवाले ऋपियोंने उनसे कहा—'वृहस्पते ! इसखोग ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहलाते हैं। एक बार अपने करयाणकी इच्छासे इस सबने उत्तर दिशाकी यात्रा की ॥ २०-२१ ॥ तप्त्वा वर्षसहस्राणि चरित्वा तप उत्तमम। एकपादाः स्थिताः सम्यक् काष्टभूताः समाहिताः॥२२॥ क्षीरोदस्यानुक्रलतः। मेरोरुचरभागे त स देशो यत्र नस्तप्तं तपः परमदारूणम्॥२३॥ कथं पश्येम हि वयं देवं नारायणात्मकम्। वरेण्यं वरदं तं वै देवदेवं सनातनम् ॥ २४॥

वहाँ मेरके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे एक पवित्र स्थान है। जहाँ हमलोगोंने हजार वर्षीतक एकायचित्त हो काष्ट्रकी मॉति एक पैरसे खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की थी। वह उत्तम तपस्या करके इम यही चाहते थे कि किसी तरह वरदायक सनातन देवाधिदेव वरणीय भगवान नारायणका दर्शन कर लें ॥ २२-२४ ॥

कथं पश्येम हि वयं देवं नारायणं त्विति। स्तिग्धगम्भीरया वाचा प्रहर्षणकरी विभो।

व्हम बारंबार यही सोचते थे कि हमें श्रीनारायणदेवका दर्शन फैसे प्राप्त होगा ! तदनन्तर व्रतकी समाप्ति होनेपर हमें हर्ष प्रदान करनेवाली किसी शरीररहित वाणीने स्नेहपूर्ण गम्भीर स्वरंखे इस प्रकार कहा-॥ २५% ॥ स्तप्तं वस्तपो विप्राः प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ २६॥ युयं जिशासवी भक्ताः कथं द्रक्यथ तं विभुम्।

ब्राहाणो ! तुमने प्रतन्न हृदयसे मलीमॉति तप किया है। तम भगवान्के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापी परमात्माका दर्शन कैसे हो १॥ २६%॥ महाप्रभः ॥ २७ ॥ इवेतद्वीपो श्रीरोदघेहत्तरतः मानवाश्चन्द्रवर्चसः। नारायणपरा

**'इसका उपाय** सुनो । क्षीरसागरके उत्तरभागमें अत्यन्त प्रकाशमान श्वेतद्वीप है । वहाँ भगवान् नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते हैं, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान 貴川 その是川

एकान्तभावोपगतास्ते भक्ताः पुरुषोत्तमम् ॥ २८॥ ते सहस्रार्चिपं देवं प्रविशन्ति सनातनम्। अतिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः ॥ २९ ॥

वे स्थूल इन्द्रियोंसे रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते हैं। उनके शरीरते मनोहर सुगन्य निकलती रहती है तथा वे मगवान्के अनन्य मक्त होते हैं और सहस्रों

किरणीवाले उन सनातनदेव भगवान प्रश्रोत्तममें प्रवेश कर बाते हैं ॥ २८-२९ ॥ पकान्तिनस्ते पुरुपाः इवेतद्वीपनिवासिनः।

गच्छभ्वं तत्र मुनयस्तत्रातमा मे प्रकाशितः॥३०॥ ·मुनियो | वे स्वेतद्वीपके निवासी मेरे एकान्त भक्त हैं। तुम

बहीं जाओ । वहाँ मेरे स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता हैं। ॥२०॥ अथ श्रत्वा वयं सर्वे वाचं तामशरीरिणीम् । यथाख्यातेन मार्गेण तं देशं प्रतिपेदिरे ॥ ३१ ॥ **रइस आकाशवाणीको सुनकर इमलोग उसके वताये हुए** 

मार्गरे उस स्थानको गये ॥ ३१ ॥ प्राप्य इवेतं महाद्वीपं तिच्चत्तास्तदिदक्षवः। ततोऽसाद्द्रिविषयस्तदा प्रतिहतोऽभवत् ॥ ३२॥

व्यवेतनामक महाद्वीपमें पहेंचकर हमारा चित्त भगवान्में ही लगा रहा । इस उनके दर्शनकी इच्छासे उत्कण्ठित हो रहे थे । वहाँ जाते ही हमारी दृष्टिमिक्त मतिहत हो गयी ॥ म च पश्याम पुरुषं तत्तेजोहतद्शीनाः। त्रतो नः प्राद्धरभवद् विज्ञानं देवयोगजम् ॥ ३३॥

स किलातप्ततपसा शक्यते द्रष्ट्रमञ्जसा। व्वहाँके निवासियोंके रोजसे ऑखें चौधिया जानेके कारण हम वहाँ किसी पुरुषको देख नहीं पाते थे। तदनन्तर दैव-योगसे इमारे हृदयमें यह ज्ञान प्रकट हुआ कि तपस्या किये विना इमलोग भगवान्को सुगमतापुर्वक नहीं देख सकते !! ततः पुनर्वर्षशतं तप्त्वा तात्कालिकं महत्त ॥ ३४ ॥ व्यतावसाने च ग्रभान नरान दहिशरे वयम्। इवेतां अन्द्रप्रतीकाशान् सर्वलक्षणलक्षितान् ॥ ३५ ॥

·तदनन्तर इमने तत्काल पुनः सौ वर्षोतक बड़ी मारी तपस्या की । उस तपोमय वतके पूर्ण होनेपर हमलोगींको वहाँके शुभलक्षण पुरुषीका दर्शन हुआ। जो चन्द्रमाके समान गौरवर्ण और सब प्रकारके उत्तम लक्षणीते सम्पन्न थे ॥३४-३५॥ नित्याञ्जलिकतान् ब्रह्म जपतः प्रागुदङ्मुखान् । मानसो नाम स जपो जप्यते तैर्महात्मभिः॥३६॥

·वे प्रतिदिन ईशानकोणकी ओर मुँह करके हाय जोड़े

हुए ब्रह्मका मानस्जप करते थे ॥ ३६ ॥ तेनैकाग्रमनस्त्वेन प्रीतो भवति वै हरिः। याभवन्मुनिशार्दूल भाः सूर्यस्य युगक्षये॥३७॥ पक्षेकस्य प्रभा तादक् साभवन्मानवस्य ह।

·उनके मनकी इस एकामतासे भगवान् भीहरि प्रमत होते ये । मुनिश्रेष्ठ । प्रलयकालमें स्पृकी जैसी प्रमा होती है, वैसी ही उस ही रमें रहनेवाले प्रत्येक पुरुपकी थी॥ ३७५॥ तेजोनिवासः स द्वीप इति वै मेनिरे वयम् ॥ ३८॥ न तत्राभ्यधिकः कश्चित् सर्वे ते समनेजसः।

•इमलोगोंने तो यही समझा कि यह द्वीप तेजका ही निवासस्यान है। वहाँ कोई किसीते चटकर नहीं था। सन्दर तेज समान या ॥ ३८५ ॥

थय सूर्यसहस्रस्य प्रभां गुगपदुत्यिताम् ॥ ३९ ॥ सहस्रा दृष्टवन्तः स्म पुनरेव वृहस्पते ।

ृष्ट्रसते । योडी ही देमें हमारे तामने एक ही साय हजोरों सूर्वोके समान प्रमा प्रकट हुई। हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिच गयी॥ ३९ई॥

सहिताश्चाभ्यधावन्त ततस्ते मानवा द्रुतम् ॥ ४० ॥ कृताश्चलिषुदा हृष्टा नम इत्येव वादिनः।

ग्वदनन्तर वहाँके निवादी पुरुष वड़ी प्रकरतके साथ दोनों हाय जोड़े जमो नगः' कहते हुए एक ही साथ तीन गतित उस तेजकी जोर दौड़े ॥ ४०ई ॥ सतो हि चद्तां तेषामधौषम विपुर्छ ध्यन्तम् ॥ ४१॥ बिक्कः किळोपहिस्यते तस्य देवस्य तैनेरैंः।

'इसके बाद जब वे स्तृति करने छते, तब उनकी द्वुसक ध्वीन हमारे कार्नीमें पढ़ी। वे वव छोग उन तेजोमय भगवान्की पूजाकी शामग्री छार्पण कर रहे थे ॥ ४१६ ॥ घर्य तु तेजस्ता तस्य सहसा इतचेतस्यः ॥ ४२ ॥ म किंचिदपि प्रथममे इतचक्क्षतंत्रिन्द्रयाः ।

भगवान्ते उत अनिवंचनीयतेवने हमारे चित्रको घरण सीच किया या। परंद्व हमारे नेत्रः वक और हन्त्रियों प्रतिहत हो गयी थीं, इतकिये हम त्यष्ट रूपसे कुछ देख नहीं गाते थे ॥ एकस्तु शब्दो विततः श्रुतोऽस्माभित्वदीरितः ॥ ४३ ॥ जितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु हुपीकेश महायुक्षयपूर्वेज ॥ ४४ ॥

परतु एक शब्द को उबसरते उचारित होकर दूरतक फैंड यह या हमने भी सुना । सब कोग इह रहे ये—एएड-रीकाइ । कापकी वय हो । विश्वभावन । आपको प्रणास है । महापुरुषेके भी पूर्वक हमीकेस । आपको नगरकार है' ॥ इति शब्दः अतोऽस्मारिगः शिक्षाक्षरसम्पन्नतः । एति ॥ धर्भ ॥ दिव्यान्युवाह पुष्पणि कर्मण्याश्चीषधीस्त्रवा । विराद्ध पश्चकारुक्ष । धर्भ ॥ विव्यान्युवाह पुष्पणि कर्मण्याश्चीषधीस्त्रवा । विरिष्टः पश्चकारुक्ष हिरिस्कान्तिमिनैरे ॥ धर्भ ॥ भक्त्या परम्यया युक्तमैनोचाक्रमीभिस्तदा । ।

िवा और अखरें युक्त यह वास्य इसलोगोंको अवध-गोचर हुआ। इतनेहीमें पवित्र और सुगस्यित वायु बद्धत्ये दिन्य पुष्प और कार्योपयोगी ओषधियों के आयी। जिन्से बहुँदि पञ्चकलकेवा अनन्य मर्कीने बढ़ी मस्तिके खप्प पन्त, वाणी और क्रियाद्वारा उन औहरिका पूनन किया। ४५ ४६ है।। नूनं तत्रामतो देवो यथा तैर्वागुद्दिरिता। ४५० ॥ वयं त्वेनं व पद्यामो मोहिवास्तस्य मायया।

ंजैसी बातचीत उन्होंने की बीऽ उससे हमें विश्वास हो गया या कि निश्चय ही बहाँ प्रताना प्रचारे हुए हैं। परउ उन्होंकी सावासे सोहित होनेके कारण हम उन्हें देख नहीं पाते थे ॥ ४७% ॥

मारते संनिष्टुचे च वली च प्रतिपादिते ॥ ४८ ॥ चिन्तान्याकुलितातमानो जाताः सोऽङ्गिरसां वर !

बहुहसर्व ! जन उठ सुगन्धित वायुका चलना वद हो वया और मगवानको बिलसर्गणका कार्य पूर्ण हो गया। वर हमलेग मन-ही-मन चिन्ताते व्याकुल हो उठे ॥४८ है। मानवानां सहस्रेषु तेषु वे सुद्धयोनिषु॥४९॥ सस्सान् न कश्चिम्मनसा चश्चपाचाप्यपूज्यत्।

्वहाँ इद्ध कुळबाळे सहबी पुरुष थे; परत उनमें वे किसी-ने मनते जयवा दृष्टिगतद्वारा भी इमलेगीका सकार नहीं किया ॥ ४९१ ॥ ठेऽपि खख्या सुनिगणा यकभायमञ्ज्ञताः ॥ ५० ॥ नासास दृष्टिर भावं ब्रह्मभावमञ्क्षिताः ।

वहाँ नो ख़्ख मुनियण थे, वे भी अनन्य भावते भगवानः के मन्तर्मे ही मन ज्यापे रहते थे । उन ब्रह्मभावमें खित मुनिवाने हमजोगींकी ओर ध्यान नहीं विया ॥५०१॥ ततोऽस्मान् सुपरिआन्तांस्तपसा घातिकारींतान्॥५१॥ उद्याच खस्थं किमपि भृतं तत्राश्रपिसम् ।

्हमहोग तपस्याचे यककर अस्यन्त हुर्नेळ हो गये ये । उस समय हमहोगोंते किसी घरीररहित खब्स प्राणी (देवता) ने कहा ॥ ५१% ॥

देव उवाच

ह्या वः पुरुषाः इवेताः सर्वेन्द्रियविवर्तिताः ॥ ५२ ॥ ह्यो अवति देवेश पभिदंष्टेद्विजोत्तमैः ।

देवता योळे— ग्रुमियो । तुम्छोगाँने व्वेतदीय-निवाधी क्वेतकाय इन्द्रियरहित पुरुषोका वर्गन किया। इन अंग्ड दिवाँके दर्शन होनेथे साक्षात् वेदेश्वर भगवान्का ही दर्शन हो जाता है॥ ५२१॥ गच्छाच्यं सुनयः सर्वे यथागतिमतोऽनियात्॥ ५२॥ न स शक्यस्त्यभक्तेन द्रष्टं देशः क्रधंचन।

श्रुनियो ! तुम वह लोग जैवे आये हो। जैवे ही शीम लीट बाओ ! मगवान्स अतन्य भक्ति हुए विना किचीको किशी वरह मी उनका वाखात् दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५३५ ॥ कार्म काळेन महता पकान्तित्वसुपागतेः ॥ ५४ ॥ श्रुम्भ हुन्हुं स भगवान् प्रभामण्डलट्रह्वाः ।

हाँ) बहुत समयवक उनकी मिक्त करते करते जब पूरी अनन्यता आ जायगी। तब ज्योति:पुछके कारण कठिनतारे देखे जानेबाळे भगवानका दर्शन सम्मय हो सकता है॥ ५४३ ॥

महत् कार्ये च कर्तव्यं युष्माभिद्धिंतसत्तमाः ॥ ५५ ॥ इतः कृतयुगेऽतीते विपर्यासं गरोऽपि च । वैवस्तरेऽन्तरे विद्याः प्राप्ते चेतासुगे पुनः ॥ ५६ ॥ सुराषां कार्यसिद्धयर्थे सहाया वै भविष्यय् ।

विभवरो ! इस समय तुन्हें अभी बहुत बड़ा काम

करना है। इस सस्ययुगके वीतनेपर जव धर्ममें किञ्चित व्यक्तिम आ जायगा और वैवम्वत सन्वन्तरके त्रेतायुगका आरम्भ होगा, उस समय देवताओके कार्यकी विद्धिके लिये

तुमलोग ही सहायक होगे ॥ ५५-५६% ॥ ततस्तद्द्वनं चाक्यं निशस्यैवासृतोपमम् ॥ ५७ ॥ तस्य प्रसादात् प्राप्ताः स्मो देशमीदिसतमञ्जसा ।

थह अमृतके समान मधुर एव अद्भुत वचन सुनकर इमलोग भगवान्की कृपासे अनायास ही अपने अमीष्ट स्थान-

पर आ पहुँचे ॥ ५७३ ॥ एवं सुतपसा चैव हव्यकव्यस्तथेव च ॥ ५८॥ देवोऽसाभिनं हुएः स कथं त्वं द्रप्ट्रमहेसि ।

·बृह्स्यते । इस प्रकार हमने बडी भारी तपस्या कीः इन्य-कव्योंके द्वारा भगवान्का पूजन भी किया। तो भी इमें उनका दर्गन न हो सका। फिर तुम कैसे अनायास ही उनका दर्शन पा छोगे १ ॥ ५८% ॥

नारायणो महद्भतं विश्वसुग्धन्यकव्यभुक् ॥ ५९ ॥ देवदानवपूजितः। अनादिनिधनो ऽञ्यको

भगवान् नारायण सबसे महान् देवता है। वे ही संसारके राष्ट्रा और इच्य-कव्यके भोक्ता हैं। उनका आदि और अन्त नहीं है। उन अव्यक्त परमेश्वरकी देवता और दानव भी पुजा करते हैं ।। ५९ई ॥

च ॥ ६० ॥ **ए**वमेकतवा<del>प</del>येन द्वितित्रतमतेन वृहस्पतिरुदारधीः। अनुनीतः सदस्यैश्च

इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोखवर्मपर्वमे नारायणकी महत्ताका वर्णनिवयक तीन सौ छत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३६ ॥

सप्तत्रिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

यज्ञमें आहुतिके लिये अजका अर्थ अन्न है, यकरा नहीं—इस वातको जानते हुए भी पश्चपात करनेके कारण राजा उपरिचरके अघःपतनकी और भगवन्कुपासे उनके पुनरुत्थानकी कथा

युधिष्ठिर उनाच

यदा भागवतो ऽत्यर्थमासीद् राजा महान् वसुः। किमर्थं स परिश्रप्टो विवेश विवरं भुवः॥ १॥ युधिष्ठिरने पूछा-पितामह । राजा वसु जब भगवान्के अत्यन्त मक्त और महान् पुरुष ये तव वे स्वर्गरे भ्रष्ट होकर पातालमें कैसे प्रविष्ट हुए है।। १।।

भीष्म उवाच

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास<u>ं</u> पुरातनम् । भ्रुषीणां चैव संवादं त्रिदशानां च भारत ॥ २ ॥ भीष्मजीने कहा -- भरतनन्दन | इस विपयमें श्रानी-जन ऋषियों और देवताओंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासको उद्धृत किया करते हैं--॥ २॥

समापयत् ततो यत्रं देवतं समपूजयत्॥६६॥ इस प्रकार एकतके कहनेने, द्वित और त्रितकी सम्मतिने तथा अन्य सदस्योदारा अनुनय किये जानेसे उदारहादि बृहस्पतिने उस यङ्को समाप्त किया और भगवान्की पूजा की ॥ ६०-६१ ॥

समानयको राजापि प्रजां पालितवान् वसः। ब्रह्मशापाद् दिवो अष्टः प्रविवेश महीं तनः॥ ६२॥

राजा वसुभी यज्ञ पूरा करके प्रजाका पालन करने लगे । एक बार ब्रह्मशापने उन्हें स्वर्गने अष्ट होना पड़ा या। उस समय वे पृथ्वीके भीतर रसातलमें समा गये थे ॥ ६२॥ स राजा राजशाईल सत्यधर्मपरायणः। धर्मवत्सलः ॥ ६३ ॥ अन्तर्भूमिगतथैव सतर्व

नारायणपरो भून्वा नारायणजपं जपन्। तस्यैव च प्रसादेन पुनरेवोत्थितस्तु सः॥६४॥ महीतलाद् गतः स्थानं ब्रह्मणः समनन्तरम् । पर्यं गतिमन्त्रप्राप्त इति नैष्टिकमञ्जला ॥ ६५ ॥

नृपश्रेष्ठ ! सदा धर्मपर अनुराग रखनेवाले सत्त्रधर्म-परायण राजा उपरिचर भूमिके मीतर प्रवेग करके भी निरन्तर नारायण-मन्त्रका जप करते हुए भी उन्हींकी आराधनामें तत्वर रहते थे। अतः उन्हींकी कृपासे वे पुनः कपरको उठे और भूतलने ब्रद्धालोकमें नाकर उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। अनायास ही उन्हें निप्रायानीकी यह उत्तम गति प्राप्त हो गयी॥ ६३–६५ ॥

इति श्रीमहाभारते वान्निपर्वणि मोक्षवर्मपर्वणि नारायणीये पर्विवाइविकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ११६॥

वजेन यप्रव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान्। स च च्छागोऽण्यजो हेयो नान्यः पशुचितिस्थितिः॥ ३॥ अजके द्वारा यज करना चाहिये-ऐमा विधान है। ऐसा कहकर देवताओंने वहाँ आये हुए समी श्रेप्र ब्रह्मरियोंसे कहा, ध्यहाँ अजका अर्थ वकरा समझना चाहिये, दूगरा पद्य नहीं। ऐसा निश्चय हैंग । ३ ॥

ऋषय ऊचुः वीजैर्यकेषु यप्टव्यमिति वे वैदिकी श्रुतिः। व्यजसंबानि वीजानि च्छानं नो हन्तुमईय ॥ ४॥ भृपियोंने कहा-देवताओ ! यजाँमे बीजोदारा परन करना चाहिये, ऐसी वैदिकी श्रुति है। यीजोंका ही नाम अंत्र है। अतः वक्रेका वय करना हमें उचित नहीं है ॥ ४ ॥

नेष धर्मः सतां देवा यत्र वध्येत वे पशुः। इवं कतवगं थेष्ठं कथं वध्येत वे पशः॥ ५॥ देवताओ ! जहाँ कहीं भी यहाँमें पशुका वय हो। वह सत्पुरुषोंका धर्म नहीं है। यह श्रेष्ठ सत्ययुग चल रहा है। इसमें पद्मका वघ कैसे किया जा सकता है ! ॥ ५ ॥

भीष्म उवाच तेषां संवदतामेवमूषीणां विदुधीः सह। सार्गागतो नृपश्चेष्ठस्तं देशं प्राप्तवान् चसुः ॥ ६ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! इस प्रकार जब ऋषियोंका देवताओंके साथ स्वाद चल रहा थाः उसी समय इपश्रेष्ठ वस भी उस मार्गरे आ निकले और उस खानपर पहुँच सये ॥ ६ ॥

अन्तरिक्षचरः श्रीमान् समग्रबलवाहनः। तं दृष्ट्या सदसाऽऽयान्तं वसुं ते त्वन्तरिक्षगम्॥ ७ ॥ उन्हार्द्विजातयो देवानेष च्छेत्स्यति संदायम्। धन्ना दानपतिः श्रेष्ठः सर्वभृतद्वितप्रियः 🛭 ८ 🗈

श्रीमान् राजा उपरिचर अपनी सेना और वाहनींके साथ आकारामार्गरे चटते थे। उन अन्तरिश्चचारी बसको तहसा आते देख ब्रह्मर्षियोंने देवताओं छ कहा-प्ये नरेश हमलोगीका सदेह बूर कर देंगे। वर्षेकि ये यश करनेवाले। दानपति। अंष्ट तथा सम्पूर्ण भूतोंके हितेषी एवं प्रिय 11 3-6 11

कशंखिदन्यथा त्र्यादेष चाक्यं महान् चसः। पर्वं ते संविदं कृत्वा विद्युधा ऋषयस्तथा ॥ ९ ॥ अपूच्छन् सहिताभ्येत्य वस्तं राजानमन्तिकातः।

वे महान् पुरुष वसु शासके निपरीत वचन कैसे कह प्रकरों हैं।' ऐसी सम्मति करके देवताओं और ऋषियींने दक साथ **रा**वा वसुके पास आकर अपना प्रस्त उपस्थित केया-1 33 11

रो राजन केन यष्टन्यमजेनाहोस्विदीवधाः ॥ १०॥ त्तवः संदायं छिन्धि प्रमाणं नो भवान् प्रतः ।

ध्रावन् ! किसके हारा यह करना चाहिये ! बकरेके Jरा अथना अन्नद्वारा <sup>१</sup> हमारे इस सर्देहका आप निवारण तें । इमलोगोंकी रायमें आप ही शामाणिक व्यक्ति 3 11 20章 11

। तान् कृताञ्जलिभृत्वा परिएप्रच्छ वै वसुः ॥ ११ ॥ स्य वै को मतः कामो वृत सत्यं दिजोत्तमाः।

तर राजा बसुने द्वाय जोड़कर उन सबसे पूछा-वेप्रवरी ! आपलोग सच-सच वताह्ये, आपलोगींगेंते किस ाको फीन-सा मत अमीष्ट है ! कीन अजका अर्थ एकरा नता है और कीन अन्त ११ ॥ ११३ ॥

मान्य सन्ध न्यैर्थप्रव्यमित्येव पक्षोऽसाकं तराधिप ॥ १२ ॥

देवानां त पशः पक्षो मतो राजन घटल नः।

प्रापि बोळे—गरेश्वर | हमलोगोंका पश्च यह है कि अन्तरे यञ्च करना चाहिये तथा देवताओंका पश्च यह है कि छाग नामक पश्के द्वारा यह होना चाहिये । राजन् |

अब आप हमे अपना निर्णय बताह्ये ॥ १२% ॥

भीष्म उवाच

देवानां तु मतं झात्या बस्तुना पक्षसंश्रयात् ॥ १३ ॥ यप्टब्यमेवमुक्तं वबस्तदा । छागेनाजेन

भीषाजी कहते हैं—राजन्। देवताओंका मत जानकर राजा घसने उन्होंका पक्ष लेकर कह दिया कि अजका अर्थ है, छाग ( वकरा ); अतः उसीके द्वारा यह करना चाहिये ॥ १३% ॥

क्रिपेतास्ते ततः सर्वे सुनयः सूर्यवर्चसः॥ १४॥ अचर्षसं विमानस्थं देवपक्षार्थवादिनम् ।

यह सुनकर वे सभी सूर्वके समान तेजस्वी ऋषि कृपित हो उठे और विमानगर बैठकर देवपक्षकी बात कहनेवाले वससे बोले--।। १४५ ॥

स्ररपक्षो ग्रहीतस्ते यसात् तसाद् दिवः पत् ॥ १५ ॥ थद्यप्रसृति ते राजनाकाशे विहता गांतः। थस्यच्द्यपाभिद्यातेस ग्रहीं भिस्वा प्रवेस्यसि ॥ १६॥

पाजन् ! तुमने यह वानकर भी कि अनका अर्थ अस है। देवताओंका पश्च लिया है। इसलिये खर्मने नीचे गिर जाओ। आजरे तुम्हारी आकाशमें विचरनेकी शांक नष्ट हो गयी। हमारे शापके आधातसे तुम प्रध्नीको मेदकर पावालमें प्रवेश करोगे ॥ १५-१६ ॥

(विरुद्धं वेदस्त्राणासुक्तं यदि भवेन्तृप । वयं विरुद्धवचना यदि तत्र पतामहे ॥)

प्नरेश्वर | तुमने यदि बेद और सुत्रोंके विरुद्ध कहा हो तो हमारा यह शाप अवस्य छानू हो और यदि हम शास्त्रविस्त वचन कहते ही शो हमारा पतन हो जाया ॥

ववस्तक्षित्र महतेऽथ राजीपरिचरसादा। अधो वै सम्बभ्वाशु भूमेर्विवरगो नृप ॥ १७॥

राजन् । ऋषियोंके इतना कहते ही उसी क्षण राजा उपरिचर आकाशसे नीचे आ गये और तन्काळ पृथ्वीके विवरमें प्रवेश कर गये ॥ १७॥

स्मृतिस्त्वेनं न हि जही तदा नारायणावया। देवास्त सहिताः सर्वे वसोः शापविमोक्षणम् ॥ १८॥ चिन्तयामासुरव्ययाः सुकृतं हि सूपस्य तत् ।

अनेनासत्कृते राक्षा शापः प्राप्तो महात्मना ॥ १९॥ उत्त समय भी भगवान् नारायणकी आज्ञाने उनकी सारणशक्ति उन्हें छोड़ न सकी। इधर सन देवता एकन होकर राजाको शापसे छुटकारा दिखानेका उपाय सोचने कमे । वे शान्तमावते परस्पर बोले—धानाने तो प्रण्यही- पुण्य किया है। उन महात्मा नरेशको हमारे कारणसे ही यह शाप प्राप्त हुआ है ॥ १८-१९ ॥ अस्य प्रतिप्रियं कार्यं सहितैनां दिवौकसः। इति वदध्या व्यवस्थाग् गत्वा निश्चयमीश्वराः ॥ २० ॥ अचः संहप्रमनसो राजोपरिचरं तदा I

·देवताओ | इमलोगींको एक साथ होकर उनका अतिशय प्रिय करना चाहिये। अपनी बुद्धिके द्वारा ऐसा निश्चय करके वे सभी देवता राजा उपरिचर वसुके पास जाकर प्रसन्नचित्त हो बोले--।। २०५ ॥ सुरासुरगुरुहीरेः ॥ २१ ॥ व्रक्षण्यदेवभक्तस्त्वं कामं स तव तुप्रात्मा कुर्याच्छापविमोक्षणम्।

पाजन । तम ब्रह्मण्यदेव भगवान् विष्णुके मक्त हो और वे श्रीहरि देवता तथा असर सबके गुरु हैं। उनका मन द्रमपर संतुष्ट है। इसल्ये वे तुम्हारी इच्छाके अनुसार तुम्हे अवश्य शापसे मुक्त कर देंगे || २१ई ||

मानना त द्विजातीनां कर्तव्या वै महात्मनाम् ॥ २२ ॥ अवश्यं तपसा तेषां फलितव्यं नृपोत्तम । यतस्त्वं सहसा भ्रष्ट वाकाशान्मेदिनीतलम् ॥ २३ ॥

· नृपश्रेष्ठ । तुम्हे महास्मा ब्राह्मणोका सदा ही समादर करना चाहिये । अवश्य ही यह उनकी तपस्याका फल है; जिससे तुम आकाशसे सहसा भ्रष्ट होकर पातालमें चले आये हो ॥ २२-२३ ॥

पकं त्वनुग्रहं तुम्यं दद्यो वै मृपसत्तम । यावत त्वं शापदोषेण कालमासिण्यसेऽनघ ॥ २४॥ भूमेर्विवरमो भूत्वा तावत् त्वं कालमाप्यसि । यशेषु सुहुतां विप्रैर्वसोधीरां समाहितैः ॥ २५ ॥

िनन्पाप नुपशिरोमणे । हम तुम्हें अपना एक अनुग्रह प्रदान करते हैं। तुम शापदोषके कारण जवतक—जितने समयतक पृथ्वीके विवरमें रहोगे। तनतक एकाग्रचित्त ब्राह्मणोद्धारा यज्ञीमें दी हुई वसुधाराकी आहुति तुम्हें मास होती रहेगी ॥ २४-२५ ॥

प्राप्सकेऽस्मद्वुध्यानान्मा च त्वां ग्लानिरस्पृशत्। न क्षुतिपपासे राजेन्द्र भूमेरिछद्रे भविष्यतः ॥ २६ ॥ वसोर्घाराभिषीतत्वात तेजसाऽऽप्यायितेन च । स देवोऽसाद्वरात् प्रीतो ब्रह्मलोकं हि नेष्यति॥ २७॥

पाजेन्द्र ! इमारे चिन्तनसे तुम्हे बसुधाराकी प्राप्ति होगी, जिससे ग्लानि तम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी और इस पातालमें रहते हुए भी तुम्हे भृख और प्यासका कप्ट नहीं होगा; क्योंकि वसुधाराका पान करनेसे तुम्हारे तेजकी वृद्धि होती रहेगी । हमारे वरदानसे मगवान् श्रीहरि प्रसन्न हो वुम्हे ब्रह्मलोकमें ले जायॅगेंग ॥ २६-२७ ॥

एवं दस्वा वरं राज्ञे सर्वे ते च दिवौकसः। गताः स्वभवनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः॥ २८॥

इस प्रकार राजाको बरदान देकर वेसब देवता तथा तपोघन ऋपि अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ २८॥ चक्रे वसस्ततः पूजां विप्तवसेनाय भारत। जप्यं जगी च सततं नारायणमुखोद्दतम् ॥ २९ ॥

मारत ! तदनन्तर बसुने भगवान विष्वक्षेनकी पूजा आरम्भ की और भगवान नारायणके मुखरे प्रकट हुए जपनीय सन्त्र (ॐ नमो नारायणाय ) का निरन्तर जर करने लगे ॥ २९ ॥

पञ्चभिर्यक्षैः पञ्चकालानरिंदम । अयजद्धरि सुरपति भूमेर्विवरगोऽपि सन् ॥ ३०॥

शबुदमन युधिष्ठिर ! वहाँ पातालके विवरमें रहते हुए भी राजा उपरिचर पाँच समय पाँच यशौद्धारा देवेश्वर श्रीहरिकी आराधना करते थे ॥ ३० ॥ ततोऽस्य तृष्टो भगवान् भक्त्या नारायणो हरिः। अनन्यभक्तस्य सतस्तत्परस्य जितात्मनः ॥ ३१ ॥

उन्होंने अपने मनको जीत लिया था और वे सदा मगवानुके मजनमें ही लगे रहते थे। अपने उस अन्त्य भक्तकी भक्तिसे भगवान श्रीनारायण हरि बहुत संत्रष्ट हर ॥ ३१ ॥

वरदो भगवान् विष्णुः समीपस्थं हिजोत्तमम् । गुरुत्मन्तं महावेगमावभाषेष्सितं तदा ॥ ३२॥

फिर उन वरदायक भगवान विष्णुने अपने पास ही खड़े हुए महान् वेगजाली पक्षिराज गरदवे अपनी अभीष्ट बात इस प्रकार कही-॥ ३२॥

द्विजोत्तम महाभाग पश्यतां वचनानमम । सम्राड् राजा वसुनीम धर्मीत्मा संशितवतः ॥ ३३ ॥

प्महाभाग पक्षिप्रवर | तुम मेरी आज्ञाते कठोर शतका पाछन करनेवाले धर्मात्मा सम्राट् राजा वसुके पास जाकर उन्हें देखों ॥ ३३ ॥

ब्राह्मणानां प्रकोपेन प्रविशे वसुधातलम् । मानितास्ते तु विभेन्द्रास्त्वं तु गच्छ द्विजोत्तम ॥३४ ॥

पक्षिराज ! वे ब्राह्मणैंकि कीपसे पातालमं प्रविष्ट हुए हैं। फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणीका सदा सम्मान ही किया

है; अवः तुम उनके पास जाओ ॥ ३४॥ ममाध्रया गरुडेह भूमेविंवरसंगुप्तं अध्ययं नृपथेष्ठं खेचरं कुरु मा चिरम्॥३५॥

धारुड ! पृथ्वीके विवरमें सुरक्षितरूपसे रहनेवाले हन पातालचारी नृपश्रेष्ठ चसुको तुम मेरी आजाते शीव ही आकाशचारी बना दों ।। ३५ ॥

गरुत्मानथ विक्षिप्य पद्मी मारुतवेगवान् । विवेश विवरं भूमेर्यत्रास्ते पाथिवी वसुः॥३६॥

यह आशा पाकर वायुके समान देगशाही गहर अपने

दोनों पंख पैलाकर उड़े और पाताकमें नहीं राजा वस विराजमान थे। इस गये ॥ ३६ ॥ तत पनं समुक्षिप्य सहसा विनतासुतः । उत्पपात नभस्तर्गे तत्र चैनममञ्जत ॥ ३७॥

विनतानन्दन गरुड सहसा राजाको बहाँसे ऊपर उठाकर द्वरत आकाशमें हे उद्दे और वहीं इन्हें छोड़ दिया ॥ अस्मिन् मुहुर्ते संज्ञक्षे राजोपरिचरः पुनः। सशरीपे गतश्चेव ब्रह्मलोकं नृपोत्तमः ॥३८॥

उसी क्षण राजा वस पुनः उपरिचर हो गये। फिर वे रपश्रेष्ठ सदारीर ब्रह्मखोकमें चले गये ॥ ३८ ॥ पवं तेनापि कौन्तेय वाग्दोषाद देवताशया । प्राप्ता गतिरथस्तात् त द्विजशापान्महात्मना ॥ ३९॥

कुन्तीनन्दन | इस प्रकार उस महामनस्वी नरेशने भी देवताओंकी आशांसे वाचिक अपराध करनेके कारण बाह्यणींके

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वाण सोक्षधर्मपर्वाण नारायणीये सक्तत्रिधद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥

इस प्रकार ग्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत सोक्षधर्मपर्वमें नारामणकी महिमाका वर्णनित्रयस्त

शापरे अधोगति प्राप्त की थी ॥ ३९ ॥ केवछं प्रदूषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः 1 ततः शीवं जहाँ शापं व्रह्मलोकमवाप च ॥ ४०॥ फिर उन्होंने केवल पुरुषप्रवर सगवान् श्रीहरिका सेवन किया। जिससे वे उस शापसे शीव ही छट गये और ब्रह्मकोकमें जा पहुँचे || ४० ||

भीष्म सवाच

पतत् ते सर्वमाख्यातं सम्भूता मानवा यथा। नारदोऽपि यथा इवेतं द्वीपं स गतवान्धिः। तत् ते सर्वे प्रवस्यामि शृणुष्वैकमना नृप ॥ ४१॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर ! श्वेतद्वीपके निवासी पुरुष जैसे हैं। उनकी सारी खिति मैंने द्वमसे कह सुनायी ! अब देवर्षि नारद जिस प्रकार स्वेतद्वीपमें गये। वह सब प्रसङ्घ तुमसे कहूँगा। तुम एकचित्त होकर सुनो ॥ ४१॥

तीन सौ सैतीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३७ ॥ ( दाक्षिणाल्य अधिक पाठका १ एलीक मिळाकर कुल ४१ रुलीक हैं )

# अष्टत्रिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः

नारदजीका दो सौ नामोंद्वारा मगवान्की स्तुति करना

भीव्य उवाच प्राप्य इवेतं महाद्वीपं नारदो भगवानुविः। दद्शं तानेव नराञ्ड्वेतांश्चन्द्रसमप्रभान्॥१॥ प्रजयामास शिरसा मनसा तैश्च पुजितः। दिदशुर्जन्यपरमः सर्वेकुच्छ्रगतः स्थितः॥२॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर ! उस महान् व्वेतद्वीप-में पहुँचकर मगवान् देविष नारदने जन वहाँके उन चन्द्रमाके समान कान्तिमान् पुरुषोंको देखाः तत्र सस्तक झकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की। तत्रश्चात् श्वेतद्वीपनिवासी पुचर्षेने भी नारदजीका सत्कार किया । फिर वे भगवान्के दर्शनकी इच्छासे उनके नामका जप करने लगे एन कठोर नियमोंका पालन करते हुए वहाँ रहने छगे ॥ १-२ ॥

भूत्वैकाश्रमना विध अर्ध्ववाहुः समाहितः। स्तोत्रं जनौ स विश्वाय निर्मुणाय गुणात्मने ॥ ३ ॥

नारदची वहाँ अपनी दोनों बाँहे ऊपर उठाकर एकामचित्र हो निर्गुण सगुणरूप विश्वातमा भगवान् नारायणः की इस प्रकार (दो सी नामोंद्वारा ) स्तुति करने छगे॥ नारद उगच

९ नमस्ते देवदेवेश २ निष्क्रिय ३ निर्गुण४ छोकसा-क्षित् ५ क्षेत्रम ६ पुरुषोत्तम ७ अनन्त ८ पुरुष ९ महापुरुष १० पुरुषोत्तम ११ त्रिगुण १२ प्रधान १३

अमृत १४ अमृतास्य १५ अनन्तास्य १६ व्योम १७ सनातन १८ सहस्रद्वयक्ताव्यक १९ भ्रातधामन २० आदिदेव २१ वसुपद २२ प्रजापते २३ सुप्रजापते २४ वनस्पते २५ महाप्रजापते २६ ऊर्जस्पते २७ वाचस्पते २८ जगत्पते २९ मनस्पते ३० दिवस्पते ३१ मरुत्पते ३२ सिळळपते ३३ पृथिवीपते ३४ दिक्यते ३५ पूर्वनिचास ३६ गुहा ३७ ब्रह्मपुरोहित ३८ ब्रह्मकायिक ३९ महाराजिक ४० चातुर्महाराजिक ४१ भाजुर ४२ महाभाक्षर ४३ ससमहाभाग ४४ याम्य ४५ महायाम्य ४६ संज्ञासंज्ञ ४७ तुपित ४८ महातुषित ४९ प्रमह्न ५० परिनिर्मित ५१ अप-रिनिर्मित ५२ धशवतिन् ५३ अपरिनिन्दित ५४ अप रिमित ५५ वशवतिन ५६ अवशवतिन ५७ यह ५८ महायक ५९ यहस्यमान ६० यहायोने ६९ वनगर्भ ६२ यबहृद्य ६३ यहस्तुत ६४ यहभागहर ६५ एञ्चयह ६६ पञ्चकाळकर्षेपते ६७ पाञ्चपत्रिक ६८ वैकुण्ड ६९ अपराज्ञित ७० मानसिक ७१ नामनामिक ७२ परस्वा-मिन् ७३ सुद्धात ७४ हंस ७५ परमहंस ७६ महा-इंस ७७ परमयाक्षिक ७८ सांख्योग ७९ सांख्य-मूर्ते ८० अमृतेशय ८१ हिरण्येशय ८२ देवेशय ८३ कुरोशय ८४ ब्रह्मेशय ८५ पद्मेशय ८६ विस्वेश्वर ८७ विष्यक्षेत ८८ त्वं जगदन्वयः ८९ त्वं जगत्मकृतिः

९० तवाक्षिरास्यम् ९१ वडवामुखोऽग्निः ९२ त्वमा-९६ त्वं तपः ९७ त्वं मनः ९८ त्वं चन्द्रमाः ९९ त्वं चक्षरादित्यं १०० त्वं सूर्यः १०१ त्वं दिशां गजः १०२ त्वं दिग्भानो १०३ विदिग्भानो १०४ हयशिरः १०५ प्रथमित्रसौपर्णः १०६ वर्णधरः १०७ पञ्चाद्ये १०८ त्रिणाचिकेत १०९ पडङ्गनिधान ११० प्राग्ज्योतिष १११ ज्येष्टसामग ११२ सामिकवतधर ११३ अथर्व-शिराः ११४ पञ्चमहाकल्प ११५ फेनपाचार्य ११६ चालखिल्य ११७ वैखानस ११८ अभग्नयोग ११९ अभग्नपरिसंख्यान १२० युगादे १२१ युगमध्य १२२ युगनिधन १२३ आखण्डल १२४ प्राचीनगर्भ १२५ कौशिक १२६ पुरुष्टत १२७ पुरुष्ट्रत १२८ विश्वकृत् १२९ विश्वरूप १३० अनन्तगते १३१ अनन्तभोग १३२ अनन्त १३३ अनादे १३४ अमध्य १३५ अव्यक्त-मध्य १३६ अञ्चक्तिधन १३७ व्रतावास १३८ सम्-द्राधिवास १३९ यशोवास १४० तपोवास १४१ दमा-घास १४२ छक्ष्म्यावास १४३ विद्यावास १४४ कीर्त्यी-वास १४५ श्रीवास १४६ सर्वावास १४७ वासरेव १४८ सर्वेच्छन्डक १४९ हरिहय १५० हरिमेध १५१ महायशभागहर १५२ घरप्रद १५३ सुखप्रद १५४ धन-वद १५५ हरिमेध १५६ यम १५७ नियम १५८ महा-नियम १५९ कुच्छु १६० अतिकुच्छु १६१ महाकुच्छु १६२ सर्वेक्ट्स १६३ नियमधर १६४ निवृत्तसम १६५ प्रवचनगत १६६ पृक्षिगर्भप्रवृत्त १६७ प्रवृत्त-चेदकिय १६८ अज १६९ सर्वगते १७० सर्वदर्शिन १७१ अग्राह्य १७२ अचल १७३ महाविभूते १७४ माहात्म्यदारीर १७५ पवित्र १७६ महापवित्र १७७ हिर्ण्यमय १७८ वृहत् १७९ अप्रतन्त्र्यं १८० अविशेष १८१ ब्रह्माध्य १८२ प्रजासर्गकर १८३ प्रजानिधनकर १८४ महामायाधर १८५ चित्रशिखण्डिन १८६ वरप्रद १८७ पुरोडाशभागहर १८८ गताम्बर १८९ छिन्न-त्रजा १९० छिन्नसंशय १९१ सर्वतीवृत्त १९२ निव-त्तिरूप १९३ ब्राह्मणरूप १९४ ब्राह्मणप्रिय १९५ विश्वमूर्ते १९६ महामूर्ते १९७ वान्यव १९८ भक्त-वत्सल १९९ ब्रह्मण्यदेव भक्तोऽहं त्वां दिहस्ररेकान्त-दर्शनाय २०० नमो नमः॥

१-देबदेवेश ! आपको नमस्कार है। र-आप निब्कियः ३-निर्मुण और ४- समस्त जगत्के साक्षी हैं। ५-क्षेत्रकः ६-पुक्षोत्तम (क्षर-अक्षर पुक्षसे उत्तम)ः ७-अनन्तः ८-पुक्षः ९-महापुक्षः १०-पुक्षोत्तम (परमातमा)ः ११-त्रिगुणः १२-प्रधानः १३-अमृतः १४ अमृतास्यः १५-अनन्तास्य (शेकागरूप)ः १६-व्योम (महाकाशरूप)ः

१७-सनातनः १८-सदसह्यसान्यकः १९-ऋतथामा ( सत्य धामस्वरूप ),२०-आदिदेव, २१-वसुपद (कर्भ-पलके दाता ), २२-प्रजापते ( दक्ष आदि ), २३-सुप्रजापते ( प्रजापतियोमें श्रेष्ठ ), २४-वनस्पते, २५-महाप्रजापते ( ब्रह्मस्वरूप ), २६–ऊर्जस्पते ( महाशक्तिशाली ), २७– वाचस्पते ( वृहस्पति ),२८-जगत्पते, २९-मनस्पते, ३०-दिवस्पते ( सूर्य ), ३१-मरुत्पते ( वायुदेवताके स्वामी ), ३२-सल्लिपते ( जलके स्वामी ),३३-पृथ्वी गते,३४-दिक्पते, ३५-पूर्वनिवास ( महाप्रलयके समय जगत्के आधाररूप ), ३६-गुहा(स्वरूप),३७-ब्रह्मपुरोहित,३८-ब्रह्मकायिक, ३९-महाराजिक,४०—चातुर्महाराजिक,४१—भासुर ( प्रकाशमान ), ४२-महामासुर ( महाप्रकाशमान ), ४३-सतमहामागः ४४-याम्य,४५-महायाम्य, ४६-एंशएंश, ४७-तुपित, ४८-महातुषित, ४९-प्रमर्दन ( मृत्युरूप ), ५०-परिनिर्मित, ५१-अपरिनिर्मितः ५१-वशवर्तीः५३-अपरिनिन्दित ( शम-दम आदि गुणसम्पन्न ), ५४-अपरिमित ( अनन्त ), ५५-वरावर्तीः,५६-अवरावर्तीः,५७-यञ्,५८-महायञ्, ५९-यज्ञसम्भवः ६०-यज्ञयोनि( वेदस्वरूप ),६१-यज्ञगर्भः ६२-यज्ञहृद्यः ६३-यज्ञस्तुतः ६४-यज्ञभागहरः ६५-पञ्चयज्ञः ६६-पञ्चकालकर्तृपति ( अहोरात्रः मासः ऋतुः अयन और संबत्सररूप कालके स्वामी ), ६७-पाञ्चरात्रिक, ६८-वैकुण्ड ( परमधाम ),६९-अपराजित,७०-मानसिक,७१-नानामिक जिन्में सब नामोंका समावेश है ), ७२-परस्वामी ( परमेश्वर ),७३ - सुरनातः ७४- हसः ७५-परमहंसः ७६-महाइंस,७७-परमयाज्ञिक,७८-सांख्ययोगरूप,७९-साख्यमृर्ति ( श्रानमृति ), ८०-अमृतेशय ( विष्णु ), ८१-हिरण्येशयः ८२-देवेशयः ८३-कुशेशयः ८४-ब्रह्मेशयः ८५-पद्मेशय (विष्णु),८६-विश्वेश्वर और ८७-विष्वक्तेन आदि आपहीके नाम हैं। ८८-आप ही जगदन्वय (जगत्में ओतप्रोत) तथा ८९-आप ही जगत्के कारणस्वरूप हैं। ९०-अनि आपका मुख है। ९१-आप ही बढ़वानल,९२-आप ही आहृतिरूपः ९३-सार्थाः ९४-वपट्कारः ९५-ॐकारः ९६-तपःस्वरूपः ९७-मनःस्वरूपः ९८-चन्द्रमान्वरूपः ९९-चधुके देवता सूर्य आप ही हैं। १००-सूर्यः १०१-दिगानः १०२-दिग्भानु ( दिगाओंको प्रकाशित करनेवाले), १०३-विदिग्मानु ( विदिशाओंको प्रकाशित करनेवाले )तथा१०४-इयग्रीवरूप हैं। १०५-आप प्रथम त्रिधीपर्ण मन्त्रः १०६-ब्राह्मणादि वर्णोंको धारण करनेवाले तथा १०७-पञ्चाग्निरूप हैं। १०८-नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविष अस्ति भी आप ही हैं । १०९—आप शिक्षा, कल्प,न्याकरण, छन्द। निरुक्त और ज्योतिष नामक छः अङ्गोंके भण्हार 🚺 ११०—प्राग्ड्योतिपस्तरूपः १११—ड्येष्ठ सामगस्तरूप आर 🖡 हैं। ११२-सामिक व्रतथारी, ११३-अधर्वशिय ११४-

१५९-इच्छुः १६०-अतिकृच्छुः १६१-महाकुच्छुः १६२-सर्वकृष्कु आदि चान्द्रायणवत भी आप ही हैं। १६३-

नियमधर ( नियमोको धारण करनेवाले ), १६४-निवृत्तस्रम

( भ्रमरहित ), १६५-प्रवचनगत ( वेदवास्यके विषय ),

१६६-पृश्चिमर्गप्रवृत्तः १६७-प्रवृत्तवेदकिय ( वैदिक

कमोंके प्रवर्तक ),१६८-अज ( जन्मरहित ),१६९-सर्वगति

( सर्वव्यापी ),१७०-सर्वेदशी,१७१-अग्राह्म, १७२-अन्छ। १७३-महाविमृति ( सृष्टिरूप विमृतिवाले ),१७४-माहात्म्य-

चरीर ( अतिकत प्रमानशाकी स्वरूपवाले ), १७५-पवित्र, १७६-महापितत्र ( पवित्रीको भी पवित्र करनेवाले )।१७७-

हिरण्यमय,१७८-वृहद् ( ब्रह्म ),१७९-अप्रतस्य ( तक्से

जाननेमें न आनेवाले ),१८०-अविजेय,१८१-ब्रह्माग्रय,

१८२-प्रजाकी सृष्टि करनेवाले,१८३-प्रजाका अन्त करने-

वाले १८४-महामायाधरः १८५-चित्रशिखण्डीः १८६-वर-

मदः१८७-पुरोडाश मागको महण करनेवालेः१८८-गता-

घ्वर ( प्राप्तयज्ञ ),१८९-छिन्नतृष्ण ( तृष्णारहित ), १९०-

छित्रसञ्जय ( संग्रयरहित ),१९१-सर्वतीवृत्त ( सर्वव्यापक ),

१९२-निवृत्तिरूपः १९३-ब्राह्मणरूपः १९४-ब्राह्मण्यियः

१९५-विश्वमृतिः १९६-महामृतिः १९७-मान्धव ( जगत्के

बन्धु ), १९८-मक्तवलंड तथा १९९-ब्रह्मण्यदेव आदि

नामींते प्रकारे जानेवाळे परमेश्वर | आपको नमस्कार है | मैं

आपका मक्त हूँ। आपके दर्शनकी इच्छासे यहाँ उपस्थित

हुआ हूँ । २००-एकान्तमें दर्शन देनेवाले आप परमात्माको

पञ्चमहाकस्परूप ( आप ही सीरः शास्तः गाणपत्यः भैव और वैष्णव शास्त्रोंके उपास्पदेव ) हैं । ११५-फेनपाचार्यः ११६-थालखिल्य-मनिरूपः ११७-वैखानस मुनिरूप आप ही हैं। ११८-अग्रन्तयोग (अखण्डयोग ),११९-अग्रन्तपरिसंख्यान ( अखण्ड विचार ), १२०-युगादि ( युगके आदिरूप ), १२१-मुगमध्य ( सुगके मध्यरूप ),१२२-सुगान्त ( सुगके अन्तरूप आप ही हैं ),१२३-आखण्डल ( इन्द्र ), १२४-आपही प्राचीनगर्भः १२५-कौशिकमृनिः १२६-पुरुष्टत ( स्वके द्वारा प्रसुर स्तुति करने योग्य ),१२७-प्रस्हतः ११८-विश्वकृत (विश्वके रचिवता ),१२९-विश्वरूप,१३०-अनन्तगतिः १३१-अनन्तभोगः १३२-आपका न तो अन्त है। १३३-न आदि। १३४-न मध्यः १३५-अव्यक्तमध्यः १३६-अब्यक्तनिधनः १३७-व्रतायात ( व्रतके आश्रय ), १६८-चमुद्रवासी ( श्रीरसागरशायी ): १३९-यगोवास ( यशके निवासस्यान ), १४०-तपोवास ( तपके निवास-स्थान ),१४१-दमावात ( तंबमके आधार ),१४२-छक्ती-निवास,१४३-विद्याके आश्रय,१४४-श्रीतिके आधार,१४५-सम्मत्तिके आश्रयः १४६-सर्वावाउ ( सबके निवासस्यान ): १४७-वासुदेवः १४८-सर्वच्छन्दक ( सबको इच्छा पूर्ण करनेवाले ), १४९-इरिहय, १५०-इरिमेघ ( अश्वमेच-वक्तप ),१५१-महावक्तभागहरः १५२-वरप्रद ( मक्ती-को वरदान देनेवाले ):१५३-चुखप्रद ( सबको सुख प्रदान करनेवाले ),१५४-धनप्रद ( सवको धन देनेवाले ), १५५--इरिमेच ( भगवद्भक्त भी आप ही हैं ),१५६-यम, १५७-नियमः १५८-महानियम आदि साधन भी आप ही हैं।

वारवार नमस्कार है।। इति श्रीमहाभारते वास्तिपर्वणि मोक्सचमैपर्वणि अप्रतिदाद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३८ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत ज्ञान्तिपर्वके वन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें तीन सौ अवतीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३८ ॥

एकोनचत्वारिंशद्धिकत्रिशतत्तमोऽध्यायः

च्येतद्वीपमें नारदर्जीको मगवान्का दर्शन, मगवान्का वासुदेव-सङ्कर्षण आदि अपने व्यवस खरूपोंका परिचय कराना और मिक्चमें होनेवाले अवतारोंके कार्योंकी सचना देना और इस कथाके श्रनण-पठनका माहात्म्य

भीष्म उवाच

पर्व स्तुतः स भगवान् गुह्यैसाथ्येश नामभिः। तं सुनि दर्शयामास नारदं विश्वरूपधृक् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं— युधिष्ठिर ! इस प्रकार गुहा तथा सन्य नामोंसे जब नारदजीने मगवान्की स्तुति की वव उन्होंने विश्वरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया ॥ १ ॥

र्किचिचन्द्राद् विशुद्धातमा किचिचन्द्राद् विशेषवान्। क्ञातुवर्णः किचिच किचिक्कियाकृतिः प्रमुः ॥ २ ॥

उनका वह स्वरूप कुछ चन्द्रसासे मी अधिक निर्मेछ और कुछ चन्द्रमाले भी विच्छण था। कुछ अभिनेके समान देवीन्यमान और कुछ नक्षत्रोंके समान जारनल्यमान या ॥ र॥ शुक्तपत्रनिभः किंचित् किंचित्स्फटिकसंनिभः।

बीलाञ्जनचयप्रस्यो जातरूपप्रभः कवित्॥ ३ ॥ कुछ तोतेकी पाँखके समान हरा। कुछ स्कटिकमणिके

समान उज्ज्वल, कहीरे कनलराशिके समान काला और कहींचे सुवर्णके समान कान्तिमान् था ॥ ३ ॥ प्रवाह्यक्षुरवर्णश्च रवेतवर्णस्तथा कवित्।

क्षित सुवर्णवर्णाओं वैदूर्यसदशः कवित्॥ ४॥ कहीं नवाङ्करित परळवके समान था। कहीं स्वेतवर्ण दिखायी देता याँ, कहीं सुनहरी आमा दिखावी देती थी और कहीं कहीं वेदुर्यमणिकी-सी छटा छिटक रही थी। । ४॥

नीळवैदुर्यसदश रुजनीळविभः कचित्।

Ho Ho ₹---₹. १६--

मयुरप्रीववर्णाभी मुक्ताहारितभः कचित्॥ ५॥ कहीं नीलवेदर्यः कहीं इन्द्रनीलमणिः कहीं मोरकी ग्रीवाके सदश वर्ण और कहीं मोतीके हारकी-सी कान्ति *हि*ए-

गोचर होती थी ॥ ५ ॥

प्तान वहविधान वर्णान रूपैर्विभ्रत्सनातनः। सहस्रनयनः थीमाञ्छतद्यीर्षः सहस्रपात ॥ ६ ॥ सहस्रोदरवाहुश्च अव्यक्त इति च कचित ।

इस प्रकार वे सनातन भगवान श्रीहरि अपने खरूपमें नाना प्रकारके रंग धारण किये हुए थे। उनके हजारी नेक सैकड़ों ( हजारों ) मस्तकः हजारों पैरः हजारों उदर और इंजारी हाथ थे। वे अपूर्व कान्तिसे सम्पन्न थे और कहीं-कहीं उनकी आकृति अव्यक्त थी।। ६५ ॥ बोद्वारमुद्गिरन् वक्त्रात् सावित्रो च तदन्वयाम् ॥७॥ शेषेभ्यद्वीय वक्त्रेभ्यश्चतुर्वेदान् गिरन् बहुन् । आरण्यकं जगी देवो हरिर्नारायणो वशी ॥ ८ ॥

सबको चर्चा रखनेवाले वे भगवान नारायण हरि एक सखसे सो ॐकार तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका जप करते थे एवं अन्यान्य मुखाँसे चारों देदों और उनके आरण्यक्रमागका गान कर रहे थे ॥ ७-८ ॥ चेदि कमण्डलं शुधान् मणीनुपानही कुशान् । श्रजिनं दण्डकाष्टं च ज्वलितं च हताशनम् ॥ ९ ॥ धारयामास देवेजो हस्तैर्यक्रपतिस्तदा ।

यज्ञीके स्वामी उन भगवान देवेश्वर विष्णुने उस समय अपने हार्योमें यश्वेदी, कमण्डल, चमकीले मणिरतः उपानहः कशाः मुगचर्मः रण्ड-काष्ट और प्रज्वलित अग्नि-ये सर वस्तप्र हे रखी थीं॥ ९३॥

तं प्रसन्तं प्रसन्नातमा नारदो द्विजसत्तमः ॥ १०॥ वाग्यतः प्रणतो भत्वा ववन्दे परमेश्वरम् ।

उनका दर्शन करनेके पश्चात् प्रसन्नचित्त हुए द्विजश्रेष्ठ नारदने मौनभावसे नतमस्तक हो उन प्रसन्न हुए परमेश्वरकी वन्दना की ॥ १०३ ॥

तम्वाच नतं मूर्धा देवानामादिख्ययः॥११॥ मस्तक झुकाकर चरणोंमें पड़े हुए नारदजीसे देवताओंके

आदिकारण अविनाशी श्रीहरिने इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥

### श्रीभगवानुवाच

एकतश्च हितरचैव त्रितश्चैव महर्षयः । देशमनुपासा मम दर्शनळाळसाः॥१२॥ श्रीभगवान् बोले-देवर्षे । महर्षि एकतः द्वित

और त्रित-ये सब भी मेरे दर्शनकी इच्छासे इस स्थानपर आये हुए थे ॥ १२ ॥

न च मांते दृदशिरे न च द्रह्यति कश्चन। भ्राते ह्यैकान्तिकश्रेष्ठात् त्वं चैचैकान्तिकोत्तमः॥ १३॥ किंद्र उन्हें मेरा दर्जन न प्राप्त हो सका । वास्तवमें मेरे

अनन्य भक्तके विवा और कोई मनुष्य मेरा दर्शन नहीं कर सकता । तम तो मेरे अनन्य मक्तीमें श्रेष्ठ हो। इसीस्त्रिये नुम्हें मेरा दर्शन हुआ है ॥ १३॥

ममैतास्तनवः श्रेष्टा जाता धर्मग्रहे दिज । वास्त्वं भजस सततं साधयस यथागतम् ॥ १४॥

विप्रवर ! धर्मके धरमें जो अवतीर्ण हुए हैं। वे नर-नारायण आदि चारों भाई मेरे ही खरूप हैं। अतः तम सदा उनका भवन किया करो तथा जो कार्य प्राप्त हो। उसका साधन करो ॥ वणीष्व च वरं विभ सत्तस्वं यहिहेच्छिस । प्रसन्नोऽहं तवारोह विश्वमृतिरिहान्ययः ॥ १५ ॥

द्विजश्रेष्ठ ! में अविनाशी विश्वरूप परमेश्वर आज तमगर प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुम मुससे जो कुछ चाहते हो। वह वर मॉग छो ॥ १५ ॥

#### नारद उवाच

अद्य मे तपसो देव यमस्य नियमस्य च। सद्यः फलमवासं वै दृष्टो यद् भगवान् मया ॥ १६॥

नारदजीने कहा—देव । जब मैने आप भगवान्का दर्शन पा लिया। तत्र मुझे तप। यम और नियम-सरका फल तत्काल ही मिल गया ॥ १६ ॥

वर एप ममात्यन्तं दृष्टस्यं यत् सनातनः। भगवन् विश्वहक् सिंहः सर्वमृतिर्महान्प्रमुः ॥ १७ ॥

भगवन् ! आप सम्पूर्ण विश्वके द्रष्टाः सिंहके समान निर्भयः सर्वेस्वरूपः महान् एव सनातन प्रभु हैं। आपका जो दर्शन हो गयाः यही मेरे लिये सबसे यहा बरदान है ॥ १७ ॥

## भीष्य उषाच

एवं संदर्शयत्वा स नारदं परमेष्ठिनम्। उवाच वचनं भृयो गच्छ नारद मा चिरम् ॥ १८॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्टिर | इस प्रकार दर्शन देकर भगवान्ने ब्रह्मपुत्र नारदजीते फिर कहाः 'नारद ! जाओः विख्य न करो ॥ १८ ॥

इमे ह्यनिन्द्रियाहारा मद्रकाश्चन्द्रवर्चसः। एकात्राश्चिन्तयेयुर्मो नैयां विझो भवेदिति॥१९॥

 थे इन्द्रिय और आहारसे श्रन्यः चन्द्रमाके समान कान्तिमान् मेरे भक्तजन एकाग्रमावहे मेरा चिन्तन कर सर्ने और इनके ध्यानमें किसी प्रकारका विध्न न हो। इसके लिये तुम्हे यहाँसे चले जाना चाहिये ॥ १९ ॥

सिद्धा होते महाभागाः पुरा होकान्तिनोऽभवन् । तमोरजोभिनिर्मका मां प्रवेष्यन्त्यसंशयम् ॥ २० ॥

·यहाँ निवास करनेवाले ये सभी महामाग सिद्ध हो चुके हैं। ये पहले भी मेरे अनन्य मक्त रहे हैं। ये तमोगुण और रजोगुणसे मुक्त हैं। अतः निःमदेह मुझमें ही प्रवेद करेंगे ॥ २० ॥

न हरपञ्चाञ्चना योऽसी न स्पृष्ट्यः स्पार्शनेन च ।

स विपञ्चेव गन्धेन एसेन च विवर्जितः ॥ २१ ॥
सस्यं एअसमाञ्चेव न गुणास्तं ध्रज्ञन्ति नै ।
यश्च सर्वगतः साक्षी लोकस्यात्मेति कय्यते ॥ २२ ॥
भूतप्रामशरीरेषु नश्यस्तु न वितस्यति ।
क्षज्ञी नियम् शास्त्रक्षा लगुणो निष्कृत्वस्या ॥ २३ ॥
हिर्हाक्षेत्रस्यत्वस्यः स्यातो यग्पञ्चानिकाः ।
पुरुषो निष्क्रियश्चेयः सानहस्यक्षः कथ्यते ॥ २४ ॥
पुरुषो निष्क्रियश्चेवः सानहस्यक्षः कथ्यते ॥ २४ ॥
पुरुषो निष्क्रियश्चेवः सानहस्यक्षः कथ्यते ॥ २४ ॥
पुरुषो सिर्वाक्ष्यः स्वन्तिकः स्वस्यतः ॥ २४ ॥
स्वाक्ष्यः भवन्तिकः सुकाः वै हिज्ञस्वनामः ।

न्तारद ! उस परमास्मदेवका माहारूव और महिया तो देकीः वी क्षमाग्रम क्रमींटे कमी किस नहीं होता है ॥ २६॥ सन्दर्भ दक्तसमक्षेति शुणानेतान् प्रचस्ते । यत्ते सर्वश्चरियु तिश्चन्ति विचयन्ति व ॥ २७॥

म्बस्तः रत और तम-वे तीन गुण यताये जाते हैं। जो इम्पूर्ण वर्गतेंमें सित रहते हैं और विचरते हैं॥ २७॥ पतान् गुणांस्तु क्षेत्रको शुङ्को मैक्तिः स शुङ्यते। निर्मुणो गुणास्त्रक् जैव गुणकारा गुणाधिकः॥ २८॥

'दन गुणीको क्षेत्रक स्थ्य भोराता है। किंतु दन गुणीके हारा यह क्षेत्रक भोगा नहीं खाता। क्योंकि वह निर्धुण्य गुणीका भोजा। गुणीका सहा तथा गुणीने उत्कृष्ट है ॥२८॥ जगक्रातिष्ठा। देवर्षे पृथिक्यपुद्ध अळीयते। जगक्रातिष्ठा। रोवर्षे पृथिक्यपुद्ध अळीयते। जगेतिष्यापः प्रजीवन्ते ज्योतिर्वारी प्रजीवते है २९॥

- 'देववें ] यह सम्पूर्ण जगत् जिसपर प्रतिष्ठित है। वह पृथ्वी बरुमें विस्तिन हो जाती है। बरुका तेजमें और तेजका बासुमें रूप होता है॥ २९॥

खे बायुः प्रख्यं याति मनस्याकाशमेव च । मनो हि परमं भूतं तद्व्यक्ते प्रखीयते ॥ ३० ॥ भ्यायुका आकार्ये छए होता है। स्याकाय मनमें विद्यीन होता है। मन उत्कृष्ट भूत है। वह अन्यक्त प्रकृतिमें लीन होता है॥ ३०॥

बब्दकं पुरुषे ब्रह्मन् निष्क्रिये सम्प्रलीयते । नास्तितस्मास् परतरः पुरुषार् चै समातनात् ॥ ३१ ॥ ब्रह्मन् । अस्यक्रम् निष्क्रय पुरुषं वय होता है । उस

सनावन पुरुषे उत्हर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ॥ २१ ॥ नित्यं हि चास्ति जगिते भूतं स्थावरजङ्गमम् । भूते तमेकं पुरुषं वासुदेवं सनावनम् ॥ ३२ ॥ स्थारमे उत्त एकमात्र सनावन पुरुष वासुदेवको छोड़-

कर कोई भी चरावर मृत नित्य नहीं है ॥ ३२ ॥ सर्वसूतात्मभूतो हि चास्तुदेवो महाचलः । पृथिवी वायुराकारामापो ज्योतिख पञ्चमम् ॥ ३३ ॥ महावली वाहुदेव समूर्ण मृतोंके आत्मा हैं। एची; तक देका बातु और आकार-वे पाँच महामृत हैं ॥ ३३ ॥ ते समेता महात्मानः शरीर्मिति संजितम् ।

तदा विद्यति यो महामदृश्यो लघुविकामः ॥ १४ ॥
वे वत महामृत एक शाप मिलवर ही मारीर नाम भारण करते हैं । महत् । उन समय अद्ययमान्ये को वीमामामी वतन उन्नी प्रवेश करता है। वही जीनात्म हैं ॥ १४ ॥ उत्तरत्म एव भवति शारीर चेष्ट्रपन्न मुमुः । न विना धातुसंघातं शारीर भवति क्रचित् ॥ १५ ॥ 'उनका वरीरमें प्रवेश करना है। उत्तर होना स्ताम

'उठका विधास प्रवेश करता है। तरक होता स्वाध जाता है। वही धरीरको चेघायील धराता है। वही इसके क्याकमें समर्थ है। कही भी पाँचों मुत्तीके भिक्तित समुदायके बिना कोई घरीर वहीं होता ॥ है५। ॥ च अध्यं विना असन् धायवस्त्रेष्टपनन्त्रतः।

च जीव रवना असन् वाववश्चायुक्तसुद्ध । स्र जीवा परिसंद्यताः होपः संकर्षणः प्रसुः ॥ ३६ ॥ 'महत् । जीवने विना प्राणनायु नेश नहीं करती । वह जीव ही शेष या भगवान सहुषेण कहा गया है ॥ ३६ ॥

तसात् स्वत्कुमारावं योऽलभत् स्वेत कर्मणा । यसिष्य सर्वमृताति प्रलगं यान्ति संस्थाम् ॥ ३७॥ स्व प्रका सर्वमृताती प्रवृक्षः एरिएस्टले । ः स्वी उसी सङ्क्षण लगवा बीक्टे उत्तव होक्त अपने कर्म (स्थान यूक्त शादि ) के द्यार क्तव्कुमाराव (जीव-न्युक्ति ) प्राप्त कर केले हैं कित समस्त प्राणी लग्न एवं सबस्के प्राप्त होते हैं। वह सम्पूर्ण गूर्तोका मन ही प्रयुक्तां कहराता है। ३०३॥

तसाल प्रस्तों या कर्ता कारणं कार्यमेख च ॥ २८॥ उत्त प्रमुमने क्रिको उत्तरि हुई है वह (अईकार ही) तन्मात्रा आदिक कर्तां, परम्पतनमम्बदे महाभूतीका स्वापा भहत्त्वका क्षर्य है ॥ २८॥ उत्साप्त नार्वे स्वाप्ता

तसात् सर्वे सम्भवति जगत् स्थावरजङ्गमम् । स्रोऽनिरुद्धः स र्दशानो व्यक्तः स सर्वेद्धमस्य ॥ ३९ ॥ 'उत्तीचे समस चराचर वगत्की उत्ति होती है। वही 'अनिकद्ध' एव 'ईशान' कहलाता है। वह ( कर्तृत्वके अमिमानरुपते ) सम्पूर्ण कर्मोमें व्यक्त होता है॥ ३९॥ यो वासुदेवो भगवान् क्षेत्रक्षो निर्मुणात्मकः। होयः स एव राजेन्द्र जीवः संकर्षणः प्रसुः॥ ४०॥ संकर्षणाच प्रद्युक्तो मनोभूतः स उच्यते। प्रद्युक्ताद्योऽनिकद्वस्तु सोऽहंकारः सईश्वरः॥ ४१॥

•राजेन्द्र ! जो भगवान् वाह्यदेव क्षेत्रज्ञस्वरूप एवं निर्गुण-रूपसे जाननेगेग्य वताये गये हैं, वे ही प्रभावशास्त्री सङ्कर्षण-रूप जीवात्मा हैं। सङ्कर्षणने प्रयुग्नका प्रादुर्मात्र हुआ है, जो मनोमय कहस्त्रते हैं। प्रयुग्नते जो अनिवद्ध प्रकट हुए हैं, वे ही अहंकार और ईश्वर हैं।। ४०-४१।।
मत्तः सर्वे सम्भवति जगत् स्थायरजङ्गमम्।
सक्षरं च करं चेव समासन्वेत नारद।। ४२॥

'नारद ! ग्रुसचे ही समस्त खावर-जङ्गमरूप जगत्की उत्पत्ति होती है । क्षर और अक्षर तथा असत् और सत् भी मुझचे ही प्रकट हुए हैं ॥ ४२ ॥

मां प्रविदय भवन्तीह मुक्ता भक्तास्तु ये मम । सहं हि पुरुषो सेयो निष्त्रियः पश्चविंदाकः ॥ ४३ ॥

्यहाँ जो मेरे मक्त हैं। वे गुज़में ही प्रवेश करके मुक्त होते हैं। मैं ही पचीसवें तत्त्व निष्क्रिय पुरुषरूपसे जानने योग्य हूँ ॥ ४३ ॥

निर्मुणों निष्कलक्षेत्र निर्द्वन्द्रो निष्परिष्रहः। एतत् त्वया न विश्वेर्य रूपवानिति दश्यते॥ ४४॥ इन्छन् मुहुतीन्नश्येयमीशोऽहं जगतो गुरुः।

्में निर्मुण, निष्कल, इन्होंसे अतीत और परिप्रहसे सूत्व हूं । तुम ऐसा न समझ लेना कि ये रूपबान् हैं, इस-लिये दिखायी देते हैं; क्योंकि मैं इच्छा करते ही एक ही क्षणमें अदृश्य हो सकता हूं; क्योंकि मैं सम्पूर्ण जगत्का ईश्वर और गुठ हूं ॥ ४४ है ॥ माया होषा मया स्त्रष्टा यन्मां पश्यस्य नारद ॥ ४५ ॥

सर्वभूतगुणेर्युक्तं नेवं त्वं शातुमर्शस्त । नारद ! तुम जो भुन्ने देख रहे हो। इस रूपमें मेंने माया रची है । तुम मुन्ने सम्पूर्ण प्राणियोंके गुणोंसे अक न जानो ॥ ४५६ ॥

मयैतत् कथितं सम्यक् तव मूर्तिचतुष्ट्यम् ॥ ४६॥ अहं हि जीवसंकातो मिय जीवः समाहितः। नैवं ते बुद्धिरत्राभृद् दृष्टो जीवो मयेति वै॥ ४७॥

ामेंन अपने वाहुदेव, सङ्कर्षण आदि चार खरूपोंका तुम्हारे सामने मलीमॉित वर्णन किया है। में ही जीव नामसे प्रसिद्ध हूँ, मुझमें ही जीवकी स्थिति हैं, परंतु तुम्हारे मनमें ऐसा विचार नहीं उठना चाहिये कि मैंने जीवको देखा है।। ४६-४७॥ यहं सर्वत्रगो ब्रह्मन् भूतप्रामान्तरात्मकः। भूतप्रामशरीरेषु नश्यत्सु न नशाम्यहम्॥ ४८॥

'महान् ! में सर्वव्यापी और समस प्राणिसमुदायना अन्तरात्मा हूँ । सम्पूर्ण भृतसमुदाय और गरीरीके नष्ट हो जानेपर भी मेरा नाहा नहीं होता है ॥ ४८ ॥ सिद्धा हिते महाभागा नरा होकान्तिनोऽभवन् । समोरजोम्यां निर्मुकाः प्रवेष्यन्ति च मां मुने ॥ ४९ ॥

'मुने ! ये महामाग ज्वेतद्वीपनिवाली विद्व हैं । ये पहले मेरे अनन्य भक्त रहे हैं । ये तमोगुण और रजोगुणते मुक्त हो गये हैं। इसकिये मेरे भीतर प्रवेश करेंगे ॥ ४९ ॥ हिरण्यगर्भों छोकाविश्चतुर्वक्षेत्रोऽनिरुक्तगः । अह्या सनातनो देवो सम यहस्वीचन्तकः ॥ ५०॥

ं जो सम्पूर्ण जगत्के आदि, चतुर्मुं अनिर्वचनीयसर प्र हिरण्यमर्म एव सनातन देवता हैं, वे ब्रह्मा मेरे बहुत से कार्यों का चिन्तन करनेवाले हैं ॥ ५० ॥ कलादाक्षेत्र में कही हैनः को पाद विविध्यतः ।

ळळाटाच्चैव मे रुद्रो देवः क्रोधाद् विनिःस्तः । पश्यैकाद्दा मे रुद्रान् दक्षिणं पादर्वमास्थितान्॥ ५१ ॥

भेरे कोषवय रुठाटने भेरे ही रहदेवका प्राकटय हुआ है। देखों) ये ग्यारह रुद्र भेरे दाहिने भागमें विराजमान हैं।५१। द्वादरोज तथाऽऽदित्यान् वामपारने समास्थितान्। अयतद्वेज मे पत्र्य वस्तारी सुरोचमान्॥ ५२॥

•इसी प्रकार भेरे वार्षे भागमें वारह श्रादित्य विराज रहे हैं । अग्रमायमे सुरश्रेष्ठ शाठ बसु विद्यमान हैं । इन स्वको प्रत्यक्ष देखों ॥ ५२ ॥

नासत्यं चैव दस्तं च भिषज्ञौ पश्य पृष्टतः । सर्वान् प्रजापतीन् पश्य पश्य सत झुर्योस्तया ॥ ५३ ॥ वेदान् यज्ञांश्च शतशः पश्यासृतमयौपधीः । तर्पासि नियमांश्चैव यमानपि पृथन्विधान् ॥ ५४ ॥

ामेर पृष्ठभागमें भी दृष्टिगात करो, जहाँ नामल और दक्ष-ये दोनों देववैद्य अधिनीदुमार खित हैं। इनके विवा मेरे विभिन्न अङ्गोमें समस्त प्रजापतियों, स्तर्पियों, सम्पूर्ण नेदों, सैकदों यजों, ओविध्यों तथा अमृतको भी देखों। वर तथा नाना प्रकारके यम-नियम भी यहाँ मृतिमान् हैं।५३-५४। तथाएगुणमेश्वयंभिकस्थं पद्य मृतिमन् । श्रियं छहमी च कीतिं च पृथियी च कहुः द्विनीम्॥५५॥ वेदानां मातरं पद्य मत्स्थां देवीं सरस्यतीम्।

धुवं च द्योतियां श्रेष्ठं पदय नारद खेचरम् ॥ ५६ ॥

ब्झाट प्रकारके ऐश्वर्य भी यहाँ एक ही जगह साझर रूपसे प्रकट हैं, इन्हें देखों । श्री, टक्ष्मी, कीति, पर्वतीवर्षित पृथ्वी तथा वेदमाता सरस्वतीदेवी भी मेरे भीतर विराजनान हैं, उन सक्का दर्शन करो । नारद ! ये नक्षत्रोंमें केंग्ने आकाशचारी श्रृव दिखायी दे रहे हैं, इनकी ओर मी हिर्मि पात करो ॥ ५५-५६॥

1

1

क्रम्भोधरान् समुद्रांश्च सर्रासि सरितस्तथा । मूर्तिमन्तः पितृगणांश्चतुरः पश्च सन्तम ॥ ५७ ॥ 'बाधुशिरोमणे । बादकः समुद्रः सरोवर और सरिताओंको

साझुत्रसम्म । बार्क उधुर उत्पर्भ जार चरका क्रमा मेरे भीतर सुतिमान् देख हो । चारों प्रकारके पितृसम्म भी क्रसीर प्रकट हैं। इनका भी दर्शन कर हो ॥ ५० ॥ व्यविक्वेसमन् गुणान् पश्य मन्स्थान सुर्तिस्विद्याविद्यान् सुक्ता स्वाप्त सुर्तिस्विद्याविद्यान् ॥ ५०॥ विक्कार्याद्य सुक्ता विद्याच्यते ॥ ५० ॥

भेरे अरोरमें स्थित हुए मूर्तिरहित इन तीन गुणीको मी मूर्तिमान् देख को । मुने | देशकार्यस्य मी पितृकार्यं बढकर है ॥ ५८॥

देवानां च पितृणां च पिता होकोऽहमाहितः। अहं हपशिरा भृत्वा समुद्रे पश्चिमोत्तरे॥ ५९॥ पिवामि शुद्धतं हच्यं कव्यं च अद्धयान्वितम्।

प्यक्तमात्र में ही बेबताओं और वितर्रोहा भी दिता हूँ । मैं ही इनमीवरूप घारण घरके एमुद्रमें बायव्यकोणकी और रहता हूँ और विधियुर्वक हवन किये हुए हव्य और श्रद्धापूर्वक समिति किये हुए कव्यका भी पान करता हूँ ॥ ५९३ ॥ मया स्ट्रष्ट: पुरा ब्रह्मा मां यक्तमयज्ञत् स्वयम् ॥ ६० ॥ ततस्त्रस्थित् बयान् प्रतिते इत्त्ववानस्म्यञ्चनस्मान् ।

पूर्वकार्टमें मेरे हारा उत्पन्न किये गये महाने त्यर्थ ही प्रन्न वरपुरवक्ता पक्त किया था। इससे प्रसन्न होकर कैने उन्हें उत्तम बरदान दिये थे॥ ६०५॥ मरपुत्रत्वे च करपादी छोकाध्यक्षत्वमेन च ॥ ६१॥ श्रद्धकारकृतं चैव नाम पर्यावनाव्यकम्। त्वया कृतां च मर्यादां नातिकस्थिति कथान ॥ ६२॥

( वे वरदान हव प्रकार हैं — ) ''महत्तर । द्वम प्रत्येक कराके आदिमें भेरे पुत्ररुपते उत्पन्न होकोते । दुग्हें लोका-व्यवका पद प्राप्त होगा । द्वान्हार प्रयोजवाची नाम होगा। बहह्यारकर्ता । दुग्हारी ग्रांधी हुई मर्यादाका कोई उत्स्वन नहीं करेगा ॥ ६१-६२ ॥

त्वं चैव वरते ब्रह्मन् वरेष्ट्रनां अविष्यस्ति । सुरासुरगणानां च ऋषीणां च तपीधन ॥ १२ ॥ पितृणां च महासारा स्ततं सांशितकत । विविधानां च मुतानां त्वसुषास्त्रो अविष्यांते ॥ ६४ ॥

'महात ] तुम वर चाहनेवाळे वावकॉको वर देनेत समर्थ होजोने । कटोर महका चाकन करनेवाळे महामान तपोषन ! हम देवताओं अहरों. महावर्षे । पिरते तथा नाना भकारके प्राणियोके कदा ही उवाकतीय होओंने ॥ दर-६४ ॥ प्राहुभीवगतक्षाहं सुरकार्षेषु निस्यदा । अनुसास्त्रस्वया महान्त्रस्वया महान्त्रस्वया ॥ हस् ॥

''ज़हार् ! जब में देवताओंका कार्य छिया ध्या ६५ ॥ अवतार वारण करूँ उन दिनों तदा द्वम मुक्तपर शावन करना और पुत्रकी भाँति मुक्ते प्रसिक्त कार्यमें नियुक्त करना?॥ प्रवाह्मान्यांक्ष रुचिरान् श्रह्मणेऽभिततेजसे ! श्रह्मं दरवा वरान् प्रीतो निवृत्तिपरमोऽभवम् ॥ ६६ ॥ प्नारद्म ! अधित तेजस्वी त्रहाको वे तथा औरभी वहुत-वे सुन्दर वर देक्स में प्रकतापूर्वक निवृत्तिपरावण हो गया। निर्वाण सर्वधर्माणां निवृत्तिः एरमा स्वृता ।

वसाबिद्युत्तिमापस्रक्ष्मेस् सर्वोद्गमिर्नुतः ॥ ६७ ॥ "समत कर्मोरे उपरव हो जाना ही परम निद्यत्ति है। अतः जो निद्यत्तिको प्राप्त हो गया है। वह समी अर्ज्ञोरे सुखी

होकर विचरण करे ॥ ६७ ॥

विद्यासहायवन्तं च आदित्यस्यं समाहितम् ! कपिळं प्राहुराचायाः सांस्यनिश्चितनिश्चयाः ॥ ६८॥

न्छाउपशासके सिद्धान्तका निश्चय करनेवाले आचार्यगण मुझे ही विद्याकी सहामताने गुक्तः सुर्यमण्डलमें स्थित एवं समाहितन्ति कपिल कहते हैं ॥ ६८ ॥

हिरण्यगर्भो भगवानेय च्छन्दसि सुण्डुतः। सोऽहं योगरतिर्वहान् योगशास्त्रेय शब्दितः॥ ६९॥

स्ति है वागराजयक्षन् यागशास्त्रपु सान्द्रतः ॥ ६९ ॥ भेदमें निनकी स्तृति की गयी है। वे भगवान् हिरण्यार्भ भेदे ही स्वरूप हैं । महत्त् । योगोलोग नितमें रमण करते हैं, वह योगशाखपित पुरुषिनोग ईश्वर भी मैं ही हूँ ॥ ६९ ॥ प्योऽहं क्यकिमागायातिष्ठामि दिवि शास्त्रतः ।

ततो युगसहस्रात्ते संहरिप्ये जगत् पुनः ॥ ७०॥ 'दर समय में सनातन परमामा ही स्पक्तरूप चारण करके आकारामें स्थित हूँ। फिर एक सहस स्वतुर्य व्यतीत

क्षक आक्षाम स्वत हूं । फिर एक शहर चतुर्यंग न्यतित होनेपर में ही हव ज्यत्का संहार कहूँगा ॥ ७० ॥ छत्त्वाऽऽत्मस्थानि भूतानि ख्यावराणि चराणि च। यकाकी विद्यया खार्च विहरिष्ये जगत् पुनः ॥ ७१ ॥

्उस समय सम्पूर्ण चराचर प्राणिमीको अपनेमें छीन करके में अकेळा ही अपनी विद्या-शक्तिके साथ सूने संवारमें विद्यार करूँगा॥ ७१॥

तवो भूयो जगत् सर्वे करिष्यामीह विद्यया । अस्मिन् मृतिंक्षतुर्थीया सास्त्रज्ञच्छेपमन्ययम् ॥ ७२ ॥

वदनन्तर छष्टिका समय आनेपर फिर उस विद्याशिकते ही द्वारा श्वारके सारे चराचर प्राणियोंकी स्रष्टि करूँगा | मेरी जो बाह मूर्तियों हैं। उनमें जो चौथी शासुरेंव मूर्ति हैं। उसने अविनाधी शेषको उत्पन किया है।। ७२॥ स्रष्टि संकर्षणः प्रोक्तः प्रश्नुमनं स्रोऽय्यजीजनस् ।

प्रश्चनादिनक्दोऽहं समी सम पुनः पुनः ॥ ७३ ॥ उत्त शेवको ही सहर्षण कहा गया है । सहर्षणने प्रश्चम को प्रकट किया है और प्रश्नक्ते अनिस्टक। आविर्माय हुआ

है। वह सब मैं ही हूँ। बारवार उत्पन्न होनेवाल यह सुष्टि-विस्तार भेरा ही है॥ ७३॥

अविरद्धात् तया ब्रह्मा तन्नाभिकमलोज्जनः । ब्रह्मयाः सर्वभूतानि चराणि खानराणि च ॥ ७४॥ भीरी अनिषद्ध मृर्तिने ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। जिनका प्राकट्य मेरे नाभिक्षमछसे हुआ है। ब्रह्माले उपस्त चराचर भूत उत्पन्न हुए हैं॥ ७४॥

पतां सृष्टि विज्ञानीहि कल्पादिषु पुनः पुनः । यथा सूर्यस्य गगनादुदयास्तमने इह ॥ ७५ ॥

फल्पके आदिमें वारंबार इस सृष्टिकों में प्रकट करता हूँ ( और अन्तमें इसका सहार कर डालता हूँ )। इस वात-को तुम अच्छी तरह समझ लो। जैसे आकाशसे सूर्यका उदय होता है और आकाशमें ही वह अस्त होता है—ये उदय-अस्तके क्रम सदा चलते रहते हैं ( उसी प्रकार गुझसे ही जगत्की उत्पत्ति होती है और मुझमे ही उनका लय होता है। यह सृष्टि और सहारका क्रम याँ ही चला करता है )॥ नण्टे पुनर्वलात् काल आनयत्यमितद्युतिः। तथा चलाद्दं पृथ्वां स्वीभृतहिताय वै॥ ७६॥

ंजैसे अभिततेजस्वी काल सूर्यके अहम्य होनेपर पुनः वलपूर्वक उसे दृष्टिपयमें ला देता है। उसी प्रकार में भी समस्त प्राणियोंके हितके लिये इस पृथ्वीको समुद्रके बलसे वलपूर्वक

अपर लाता हूं? ॥ ७६ ॥

(भीष्म उवाच

नारदस्त्वथ पप्रच्छ भगवन्तं जनार्दनम्। केषु केषु च भावेषु त्वं द्रष्टव्यो महाप्रभो ॥

भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठर । तदनन्तर नारद्वीने भगवान् जनार्दन्ते पूछा—'महाप्रमो । किन-किन स्वरूपीमें आपका दर्शन् ( और सरण ) करना चाहिये ।।

श्रीमगशनुवाच

भ्रष्णु नारद् तस्त्रेन प्रादुर्भावान् महामुने। मतस्यः कूमों वराहश्च नर्रासहश्च वामनः॥ रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कल्की च ते दश्च।

श्रीभगवान् घोले—महामुनि नारद |तुम मेरे अवतारीके नाम सुनो—मस्यः कूर्मः वराहः नरिवेदः वामनः परशुरामः श्रीरामः वलरामः श्रीकृष्ण तथा किक्—ये दस अवतार हैं ॥ पूर्वे मीनो भविष्यामि स्थापयिष्यास्यहं प्रजाः ॥ लोकान् वेदान् धरिष्यामि मज्जमानान् महार्णवे ।

पहले में भास्त्य' रूपहे प्रकट होऊँगा और समस्त प्रजाको निर्मय अवस्यामे खापित करूँगा। महासायामें डूवते हुए लोकों और वेदोंकी भी रक्षा करूँगा।।

द्वितीयं कूर्मरूपं मे हेमकूटनियं सुत॥ मन्दरं धारयिष्यामि अमृतार्थे द्विजोत्तम।

वत्स । मेरा दूसरा अवतार होगा कूर्म—कच्छप । उस्र समय में हेमक्ट पर्वतके समान कच्छपरूप धारण करूँगा । द्विजभ्रेष्ठ ! जब देवता अमृतके ल्वियं धीरसागरका मन्यन करेंगे, तब मै अपनी पीठपर मन्दराचलको घारण करूँगा ॥ मम्रां महार्णवे घोरे भाराकान्तामिमं पुनः ॥ )

सत्वैराकान्तसर्वाद्वां नष्टां सागरमेखलाम् । आनयिष्यामि खस्थानं वाराहं स्त्रमास्थितः ॥ ७७ ॥ हिरण्याक्षं वधिष्यामि दैतेयं चलगवितम् ।

जिसके सारे अङ्ग प्राणियोंसे भरे हुए हैं तथा जो समुद्रसे चिरी हुई है। वहीं यह पृष्टी जन भारी भारते द्वकर घोर महासागरमे निमग्न हो जायगी। उस समय में बाराहरूप धारण करके हमें पुनः अपने स्थानपर ला हूँगा। उसी समय वलके घमडमे मरे हुए हिरण्याल नामक दैत्यका नथ कर डाउँगा।। ७७६ ॥

नार्रासहं वपुः कृत्वा हिरण्यकशिषुं पुनः॥ ७८॥ सुरकार्ये हनिष्यामि यक्षच्नं दितिनन्दनम्।

तदमन्तर देवताओंके कार्यके लिये नरसिंहरेप धारण करके यज्ञनाशक दितिनन्दन हिरण्यकशिपुका एहार कर डाव्हेंगा ॥ ७८ई ॥

विरोचनस्य चलवान् वलिः पुत्रो महासुरः ॥ ७९ ॥ अवध्यः सर्वलोकानां सद्देवासुररक्षसाम् । भविष्यति सदाकंवा सराज्याच्च्याविष्यति ॥ ८० ॥

विरोचनके एक वळवान पुत्र होगाः जो महासुर विळके नामसे विख्यात होगा । उसे देवनाः असुर तथा राक्षसांतिहत सम्पूर्ण लोक भी नहीं मार सकेंगे। वह इन्द्रको राज्यसे भ्रष्ट कर देगा ॥ ७९-८० ॥

भैक्षोक्येऽपहृते तेन विमुखे च श्राचीपतौ । अदिन्यां द्वादशादित्यः सम्भविष्यामि कद्यपात्॥८१॥ जन वह त्रिलोकीका अपहरण कर लेगा और श्वीगति

अन वह ।त्रकाकाका अपरया पर जाता जार निर्माण हिन्द युद्धमें पीठ दिखाकर माग जार्थेगे। उस समय में क्रयप-जीके अंदा और अदितिके गर्भसे सारहचाँ आदित्य सामन सनकर प्रकट होर्जिया ॥ ८१॥

( जटी गत्वा यइसदः स्तूयमानो द्विजोत्तम । यइस्तवं करिष्यामि श्रुत्वा प्रीतो भवेद् घिलः ॥

हिज्जेष्ठ ! उस समय सब लोग मेरी स्तृति करेंगे और में जटाधारी ब्रह्मचारीके रूपमें विलक्ते यज्ञमण्डपमें जाकर उसके उस यजकी भूरि-भूरि प्रगता करूँगा। जिसे सुनगर विल बहुत प्रसन्न होगा ॥

किमिञ्छसि वटो वृहीत्युक्तो याचे महद् चरम्। दीयतां त्रिपदीमात्रमिति याचे महासुरम्॥

जव वह कहेगा कि 'ज़हाचारी ज़ाहाण । वताओ। क्या चाहते हो १' तव मैं उससे महात् वरकी याचना करूँगा। मैं उस महान् असुरसे कहूँगा कि 'मुप्ते तीन पग भूमिमाव दे दो'।

द् पा ॥ स दद्यानमयि सम्प्रीतः प्रतिपिद्धस्य मन्त्रिभिः । यावज्जलं इस्तगतं त्रिभिर्विकमणैर्वृतम् ॥) ततो राज्यं प्रदास्थामि शकायामिततेजसे । देवताः स्थापयिष्यामि ससस्यानेषु नारद् ॥८८॥ बह अरने मिन्नगीके मना करनेपर मी मुझपर प्रस्व होनेके कारण बह चर खुळे दे देगा। ज्यों ही सकल्पका जल मेरे हाग्यर आयेगा। त्यों ही तीन पगोंवे त्रिलोकीको नापकर उचका सारा राज्य अमिततेजस्त्री हन्द्रको समर्पित कर हूँया। नारद! इस प्रकार में सम्पूर्ण देवताजाँको अपने-अपने स्थानी-पर स्थापित कर दूँगा।। ८२॥

पर खापत कर दूगा ॥ ८९ ॥ वर्छि चैव करिष्यामि पातालतलवासिनम् । दानवं च वर्षि श्रेष्टमवर्ष्य सर्वदेवतैः ॥ ८३ ॥

याय ही-कपूर्ण देवताओंके लिये अवस्य श्रेष्ठ दानव बलिको भी पाताब्वलका निवासी बना दूँचा ॥ ८३ ॥ नेतायुगे भविष्यामि रामो सुगुकुलोद्वहः। सर्व चोत्सावयिष्यामि समुद्धवळवाहतम्॥ ८४॥

फिर केतासुगमें भ्राकुळभूषण परश्चरामके रूपमें प्रकट होकँगा और रेचा तथा सवारियोंसे सम्पन्न क्षत्रियकुळका सहार कर ढाव्हेंगा ॥ ८४ ॥

संध्यांशे समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च । शहं दादारथी रामो भविष्यामि जगत्यतिः ॥ ८५ ॥

तदनन्तर जब जेता और हापरकी सन्ध्या उपस्थित होगी। उससमय में जमत्यति दशरयनन्दन रामके रूपमें अवतार खँखा। जिलोपद्याताद् चैकप्यमेकतोऽध द्वितस्तया ।

प्राप्स्येते चानरत्वं हि प्रजापतिस्रुतानूषी ॥ ८६ ॥ त्रित नामक सुनिके साथ विश्वावशत करनेके कारण एकत और द्वित-चे दो प्रजापतिके पुत्र ऋषि विरूप बानर-

बोनिको प्राप्त होंगे ॥ ८६ ॥ तयोर्चे त्वन्वये जाता भविष्यन्ति वनौकसः । महावला महावीर्याः शकतुस्यपराकसाः ॥ ८७ ॥

उन दोनींके बदामें जो बनवाडी बातर जन्म छेंगे। वे महावळी, महापराक्रमी और इन्द्रके तुस्य पराक्रम प्रकट करनेमें समर्थ होंगे॥ ८७॥

ते सहाया भविष्यन्ति सुरकार्यं मम द्विज । ततो रक्षःगति घोरं पुडस्यकुळपांसनम् ॥ ८८ ॥ हरिष्ये रावणं रोइं सगणं ळोककण्टकम्।

मत्तर् । वे देवकार्यकी विदिक्ते किये भेरे सहायक होंगे । तदनन्तर में पुरुक्षयकुकाङ्कार भयकर राख्यराज ग्रज्यको जो समस्त जगत्ते किये भयावह होगाः उसके गर्पोलहित गार बाल्रंगा ॥ ८८१ ॥ द्वापरस्य क्रिकेडवेव संघी पार्यवस्तानिके ॥ ८९ ॥ माह्यभोवः क्रिकेडवेव संघी पार्यवस्तानिके ॥ ८९ ॥ माह्यभोवः क्रिकेडवेव संघी पार्यवस्तानिके ॥

िक्त हापर और किल्की सिषका समय बीवते-बीवते कंतका वय करनेके लिये महारामे मेरा अववार होगा ॥८९५॥ (कंतं केशि तथा कालमरिष्टं च महासुरम् । चाणूरं च महावीर्यं मुधिकं च महायलम् ॥ प्रतम्यं धेतुकं जैस अरिष्टं चृषकांपिणम् ।

काळीयं च बशे छत्वा यमुनाया महाहदे ॥ गोकुळे तु ततः पश्चाद् गद्यायं तु महागिरिम्। सप्तरात्रं धरिष्यामि वर्षमाणे तु बासवे ॥ अपकान्ते ततो वर्षे गिरिमूर्धन्यवस्थितः। इन्द्रेण सह संवादं करिष्यामि तदा हिज ॥)

उस समय कंस, केशी, कालाधुर, महादेख अरिष्ठाधुर, महादायकमी चाणूर, महायली मुश्कि, प्रक्रम, भेनुकाधुर तथा हृदमरूपवारी अरिष्ठको मारकर ममुनाके विशाल कुण्डमें स्थित कालियनागको वसमें करके गोडुकमें इन्द्रके बर्षो करते समय कीलीमानाको हाता दिन-रात अपने हायले छम्म माँगि धारण किमे रहूँगा। ब्रह्मन् । जब वर्षो वर हो जमें माँगि धारण किमे रहूँगा। ब्रह्मन् । जब वर्षो वर हो जायां। तब पर्वतके शिखरपर आरुद्ध हो में इन्द्रके साथ सबाद करूँगा।

तत्राहं दानवान् हत्वा सुबहुन् देवकण्डकान्॥ ९०॥ कुशस्त्रकीं करिष्यामि निवेशं द्वारकां पुरीम्।

बहुँ में बहुदसे देवकण्टक दानबेंको मारकर कुशस्त्रकी-को हारकापुरीके नामसे वसाकेंगा और उसीमें निवास करूँगा। वसानस्त्रक वे पुर्यामदितीविष्टियंकरम् ॥ ९१ ॥ हतिक्ये तरकं भीमं मुरं पीठं च दालवम् । प्राम्क्योतिषं पुरं रम्यं नानाधनसमन्वितम् ॥ ९२ ॥ कुशस्त्रकी नियन्यामि हत्त्वा वै दानबोत्तमम् ।

बहाँ रहकर देवमाता अदिविका अप्रिय करनेवाले भूमि पुत्र नरकाहुर, पुर तथा पीठ नामक दानवेंका संहार करूँना एव नाना प्रकारके धन-धान्यते सम्पन्न जो प्राच्योतिषपुर नामक रमणीय नगर है। बहाँ दानवराज नरकका वथ करके उठका सारा बैमव कुशस्त्रलीमें पहुँचा हूँगा ॥ ९१-९२६ ॥ ( कुकळासं स्वां सेच मोस्यिपण्ये ह वे पुना ॥ तत्र पौत्रनिमित्तेन गत्वा वे शोणितं पुरम् । वापस्य स्व पुरं गत्वा करिष्ये कदनं महत्त् ॥ )

गिरिंगटकी योनिमें पड़े हुए राजा नगका भी उद्धार करूँगा। उसी अवतारमें अपने पौच अनिसद्धके निमित्त बाणासुरकी राजधानी शोणितपुरमें काकर वहाँकी असुरक्षेना-का महान् सहार कर बालूँगा।

महेश्वरमहासेनौ वाणित्रयहितैषिणौ ॥ ९३ ॥ पराजेष्याम्यथोशुक्तौ देवौ छोकनमस्कृतौ ।

बाणाद्धरका प्रिय और हित चाहनेवाले विश्ववन्दित देवता मयवान् शहर और कार्तिकेय भी जब मेरे वाय युद्धके लिये उधत होंगे। तब उन दोनोंको पराजित कर दूँगा ॥ १३५ ॥ ततः सुर्त बलेजित्वा वाणं वाहुस्तवस्थिणम् ॥ ९४ ॥ विनादायिष्यामि ततः सर्वान् सौभनिवासिनः ।

तदनन्तर षड्छ सुनाओं सुन्नोभित योलपुत्र वाणासुरको पराजित करके शास्त्रके सीम विमानमें रहनेवाले समस्त योद्याओंका विनाश कर डार्ष्ट्गा ॥ ९४३ ॥ यः कालयवनः ख्यातो गर्गतेजोऽभिसंवृतः॥ ९५॥ भविष्यति वधस्तस्य मत्त एव द्विजोत्तम।

दिनोत्तम ! गर्गाचायंके तेजसे उत्पन्न होकर शिक्ताओं मना हुआ जो कालयवन नामक विख्यात असुर होगा, उसका वध भी मेरे ही हारा सम्मव होगा ॥ ९५३ ॥ जरासंधक्ष वळवान् सर्वराजविरोधनः ॥ ९६ ॥ भविष्यत्यसुरः स्फीतो भूमिपाळो गिरिक्रजे । अम युद्धिपरिस्पन्दाद् वधस्तस्य भविष्यते ॥ ९७ ॥

गिरियजमें जरासथ नामक एक बहुत समृद्धिशाली और बलवान् असुर राजा होगा, जो सम्पूर्ण राजाओंसे वैर मोल लेता फिरेगा। मेरे ही बौद्धिक प्रयत्नसे उसका भी वय हो सकेगा॥ ९६-९०॥

शिद्युपालं विधिष्यामि यहे धर्मसुतस्य वै। समागतेषु विलिषु पृथिन्यां सर्वराजसु ॥ ९८ ॥ धर्मपुत्र प्रधिश्चरके वज्ञमे भ्रमण्डलके समस्त वल्लान

पानु व जुलाहरा प्रस्त नूराव्वक सम्ता प्रकार राजा प्रधारेंगे, उनके बीचमें में शिक्षपालका वघ कर डाल्ँगा। वास्तिः सुसहायो घैं मम त्येको भविष्यति । सुधिष्ठिरं स्थापयिष्ये स्वराज्ये आतृभिः सह ॥ ९९ ॥

एकमात्र इन्द्रकुमार अर्जुन मेरा सखा एवं सुन्दर सहायक होगा । मैराजा सुधिष्ठिरको उनके भाइयों सहित पुनः राजपदपर प्रतिष्ठित करूँगा ॥ ९९ ॥

पवं छोका विद्ण्यन्ति नरनारायणावुषी। उद्यक्तौ द्दतः क्षत्रं छोककार्यार्थमश्चिरौ ॥१००॥

उस समयके छोग कहेंगे कि 'ये ईश्वरहरा बर और नारायण नामक ऋषि ही एक साथ उद्यत हो छोकहितके क्रिये क्षत्रियज्ञातिका सहार कर रहे हैं॥ १००॥ इत्या भारावतरणं वसुआया यथेप्सितम्। सर्वसात्वतमुख्यानां द्वारकायाध्य सन्तम्॥१०१॥ करिये प्रस्यं घोरमात्मशातिविनाज्ञनम्।

साबुक्षिरोमणे । पृथ्वीदेवीकी इच्छाके अनुसार उसका भार उतारकर में द्वारकांके समस्त यादविक्षरोमणियोंका नाग करके अपनी जातिका विनाशक्त घोर कर्म करूँगा॥१०१३॥ कर्माण्यपरिमेयाणि चतुर्मूर्तिभ्रयो द्यहम् ॥१०२॥ करवा छोकान् गमिण्यामिस्वानहं ब्रह्मसत्कृतान्।

श्रीकृष्ण, वलमद्र, म्युम्न और अनिवदः—इन चार स्वरूपोंका घारण करनेवाल में अधंख्य कर्म करके ब्रह्माजीके द्वारा सम्मानित अपने घामको चला जाऊँगा ॥१०२६॥ हंसः कूर्मश्च मत्स्यश्च प्राडुर्भाचा दिजोत्तम ॥१०३॥ घराहो नरसिंदृश्च वामनो राम एव च। रामो दाशरथिइचैव सास्वतः किन्करेव च॥१०४॥

दिजश्रेष्ठ ! इस, कुर्म, मत्त्यः, वराहः, नरसिंहः, वामनः, परशुरामः, दशरथनन्दन रामः, यदुवशी श्रीकृष्ण तथा कल्कि---ये सब मेरे अवतार हैं ॥ १०३-१०४ ॥ यदा चेदश्वतिर्नेष्टा मया प्रत्याहता पुनः। सवेदाः सश्वतीकाश्च कृताः पूर्वे कृते युगे ॥१०५॥

जब जब बेद-शुति छत हुई है, तव तब अवतार हेरर मैंने पुनः उसे प्रकाशमे छादिया है। मैंने ही पहले सलयुगमे बेदोसहित शुतियोको प्रकट किया था॥ १०५॥ अतिकान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा कचित्। अतिकान्ताश्च चहवा प्राह्मांचा ममोत्तमाः॥१०६॥

मेरे जो अवतार अवतक ब्यतीत हो जुके हैं। उन्हें हम्म-बतः तुमने पुराणीमें छुना होगा। मेरे कई उत्तमीचम अवतार हो जुके हैं।। १०६।। स्त्रोककार्याणि छत्वा च पुनः खां प्रस्ति गताः। न होतद् ब्रह्मणा प्राप्तमीहर्शं मम दर्शनम्॥१०॥ यत् त्वया प्राप्तमचेह एकान्तगतवुद्धिना।

वे अवतार ळोकहितके कार्य सम्पन्न करके पुनः अपने मूळखरूपमे भिळ गये हैं। मुझमें अनन्य भक्ति रखनेके कारण आज तुमने यहाँ जिस सरूपका दर्शन पाया है। मेरे ऐसे स्वरूपका दर्शन अयतक ब्रह्माको भी नहीं प्राप्त हो सका है।। १०७३।।

एतत् ते सर्वमाख्यातं ब्रह्मन् भक्तिमतो मया॥१०८॥ पुराणं च भविष्यं च सरहस्यं च सत्तम ।

ब्रह्मन् । साधुमवर ! तुम मुक्षमं भक्तिमाव रखनेवाले हो, इस्रिक्ष्यं मैने तुमसे भूत और अविष्यके सारे अवतारींना रहस्यस्ट्रित वर्णन किया है ॥ १०८६ ॥

भीष्म उवाच

पवं स भगवान् देवो विश्वमृतिंधरोऽन्ययः ॥१०९॥ पतावहुक्त्वा चचनं तत्रैवान्तर्दधे पुनः।

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठिर ! विश्वस्पधारी अवि-नाजी भगवान् नारायणदेव इतनी वात कहकर वहीं पुनः अन्तर्धान हो गये ॥ १०९६ ॥ नारदोऽपि महातेजाः प्राप्यानुष्रहमीष्स्तितम् ॥११०॥ नरनारायणौ द्वष्टं यद्यीश्रममाद्वयत्।

तव महातेजस्वी नारदजी भी भगवान्का मनोवान्घित अनुम्रह पाकर नर नारायणका दर्शन करनेके छिये यदिखा श्रमकी ओर चळ दिये ॥ ११०३॥

इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमिवतम् ॥१११॥ सांख्ययोगकुतं तेन पञ्चराबातुरान्टितम् । नारायणमुखोद्गीतं नारदोऽश्रावयत् पुनः ॥११०॥ ब्रह्मणः सद्देने तात यथादण्टं यथाश्रुतम् ।

यह महान् उपनिषद् (शत ) चार्गे वेदोंने विक्तने सम्पन्न है। इसमें सांख्य और योगका विद्वान्त कुटकुरम् भरा है। इसकी पाइतपत्र आगमके नामसे प्रतिद्वि है। साक्षात् नारायणके मुखसे इसका गान हुआ है। तात ! इस

विश्यको नारदजीने स्वेतद्वीपर्से जैसा देखा और सुना याः वैसा ही ब्रह्माजीके मवनमें सुनाया या ॥ १११-११२५ ॥

यधिष्ठिर उवाच

पतदाश्चर्यभूतं हि माहात्म्यं तसा घीमतः ॥११३॥ र्कि ये ब्रह्मा न जानीते यतः ग्रुखाव नारदात ।

युधिष्टिरने पृद्धा-पितामह । बुद्धिमान् नारायणदेवका माहातम्य तो बड़ा ही आध्वर्यमय है । क्या बहााजी इसे नहीं जानते ये कि नारदजीके मुखते इसका अवण किया ! !! पितामहोऽपि भगवांस्तसाद् देवादनन्तरः ॥११४॥ कथं स न विज्ञानीयात् प्रभावममितीजसः।

भगवान् ब्रह्म तो उन्हीं नारायणसे प्रकट हुए हैं। फिर वे उन महातेवाली नारायणका प्रमान कैसे नहीं जानते होंगे ! ॥ ११४३ ॥

भीष्म उवाच महाकल्पसहस्राणि महाकल्पशतानि च ॥११५॥ समतीतानि राजेग्द्र सर्गोश्च प्रख्याद्य ह ।

सर्गस्यादौ समृतो ब्रह्मा प्रजासर्गकरः प्रभुः ॥११६॥ भीष्मजीने कहा—राजेन्द्र । अन्तक वैक्डॉ और

हवारों महाकल्प बीत चुके हैं। क्षितने ही सर्ग और प्रख्य चमाप्त हो चुके हैं। चर्मके आरम्ममें श्रद्धाची ही प्रवादर्गके स्पष्टिकर्ता माने राये हैं ॥ ११५-११६॥

जानाति देवप्रवरं भूयश्चातोऽधिकं सुप। परमातमोशानमातमनः प्रभवं तथा ॥११७॥

नरेशर । वे अपनी उत्पत्तिके कारणमूत देवप्रवर नारायण-को इससे भी अधिक जानते हैं। उन्हें सर्वेसर और परमात्मा समझते हैं ॥ ११७ ॥

ये त्यन्ये व्रह्मसद्ने सिद्धसंघाः समागताः। वेभ्यसाच्छ्रावयामास पुराणं वेदसमित्रम् ॥११८॥

नझलोकमें ब्रह्माजीके अलाया जो दूसरे-दूसरे सिद्धसपुराय निवास करते हैं। जनके किये नारदलीने यह वेदतुस्य पुरातन पाञ्चरात्र सुनाया या ॥ ११८॥

वेवां सकाशात् सूर्यस्त शुल्वा वैभावितात्मनाम् । धात्मानुगामिनां राजन् थाचयामास वे ततः ॥११९॥ पट पछिहिं सहसाणि ऋषीणां भावितात्मनाम् । सुर्वस्य तक्तो लोकान् निर्मिता ये पुरःसराः ॥१२०॥ तेषामकययत् सुर्यः सर्वेषां भावितात्मनाम् ।

पवित्र अन्ताकरणवाले उन विदेशि मुखले समझन् स्यने इस माहान्यको सुना। राजन् । सूर्यने सुनकर अपने . पीछे चळनेवाळे साठ इजार भाविताच्या सुनियौंको इंसका श्रवण कराया । लोकमें तपतें हुए सूर्वके आगे चटनेके लिये निन ऋषियोंकी सृष्टि हुई हैं। उन मानितात्माओंको मी स्विदेवने मगवान्की यह महिमा सुनायी गी ॥१२९-१२०३॥ स्यर्गजुगामिभिस्तातः ऋषिभिस्तैर्महास्मभिः ॥१२१॥

मेरी समागता देवाः शाविताश्चेदम्सम् । वात ! सूर्यदेवका अनुसरण करनेवाले उन महात्मा ऋषियोंने मेरपर्वतपर आये हुए देवताओंको वह उत्तम महित्य सुनाया या ॥ १२१३ ॥

देवानां तु सकाशाद वै ततः श्रुत्वासितो द्विजः ॥१२२॥ थावयामास राजेन्द्र पितृणां मुनिसत्तमः।

राजेन्द्र । मुनिश्रेष्ठ बाहाण अधितने देवताओंके मुखसे उस माहारम्यको सुनकर पितरीको सुनाया ॥ १२२३ ॥ ( पर्व परम्पराख्यातमिर्व शान्तन्तमाथितम् ) मम चापि पिता तात कथयामास शान्तनुः ॥१२३॥ इस प्रकार परम्परया जात होकर यह उत्तम शान महाराज वान्तनुको मिला। तात ! फिर पिता जान्तनुने मुझे इसका उपदेश दिया ॥ १२३ ॥ ततो मपापि श्रत्वा च क्रोतितं तव भारत।

छरैर्वा मुनिभिर्वापि पुराणं वैरिदं श्रुतम् ॥१२४॥ सर्वे ते परमात्मानं पूजयन्ते समन्ततः। मरतनम्दन ! पितानीके सुखसे इत प्रसङ्घक्री सुनकर

र्मने अत्र द्वमले इसका वर्णन किया है। देवताओं, सुनिया अथवा जिन छोगींने भी इस पुरातन जानको सुना है। वेसमी सब ओर परमात्माका पूजन करते हैं ॥ १२४% ॥ इदमाख्यानमार्पेयं पारम्पर्यागतं नृप ॥१२५॥

नावासुदेवभकाय वया देयं कथंचन । नरेश्वर | इत प्रकार यह ऋगिसम्बन्धी आख्यान परम्पाने प्राप्त हुआ है। जो मगवान् वासुरेनका भक्त न हो। उसे किसी तरह भी इसका उपलेश तुम्हें नहीं देना चाहिये ॥ १२५६ ॥

( आच्यानमुत्तमं चेर् थावयेद् यः सदा रुए । तरैव मनुजो भक्तः शुचिर्भृत्या समाहितः॥ भानुयाद्विराद् राजन् विष्णुलोकं सनातनम्।)

नरेश्वर । जो मनुष्य सदा इस उत्तम उपाख्यानको सुनावेकाः वह भक्त मनुष्य पवित्र एव एकाम्रचित्त होकर भीम ही भगवान् विष्णुके सनातनळोकको प्राप्त होगा ॥ मचोऽन्यानि च ते राजन्तुपास्यानशतानि वै ॥१२६॥ यानि श्रुतानि सर्वाणि तेपां सारोऽयमुद्भृतः।

राजन् । तुमने मुहारे जो अन्य सेकट्रों उपाख्यान सुने हैं। उन सबका यह सारसाग निकालकर द्वम्हारे सामने रबला गया है ॥ १२६३ ॥

खुणखुरैर्थया राजन् निर्मय्यामृतसुद्धतम् ॥१२७॥ यवमेतत् पुरा विषेः कथासृतमिहोज्तम्।

युधिष्ठिर ! जैते देवताओं और असुरोंने समुद्रको सथकर उत्तवे समृत निकाल याः उत्ती प्रकार प्राचीनकाल्प्रे बाह्मणॉने वारे शास्त्रोंको सयकर इस अमृतमयी कयाको यहाँ मकाशित किया ॥ १२७६ ॥

यश्चेदं पडने नित्यं यद्येदं श्रृणुयान्तरः ॥१२८॥ एकान्तभावोपगत एकान्तेप्र समाहितः। प्राप्य रवेतं महाद्वीपं भूत्वा चन्द्रप्रभो नरः ॥१२९॥ स सहस्राचिपं देवं प्रविद्येन्तात्र संदायः।

जो मनुष्य प्रनिदिन इसका पाठ करेगा और जो इसे सदा सुनेगाः वह भगवानुके प्रति अनन्यभावको प्राप्त होकर उनके अनन्य भक्तोंने एकाय्रचित्तरे अनुरक्तहो व्येतनामक महा-द्वीरमें पहॅच जायगा और वह मनुष्य चन्द्रमाके समान कान्तिमान् रूप धारण करके उन सहस्रो किरणींवाले भगवान नारायण-देवमें प्रवेश करेगाः इसमे सगय नहीं है॥ १२८-१२९३॥ मुच्येदार्तस्तथा रोगाच्छ्रत्वेमामादितःकथाम् ॥१३०॥ जिशासकीभते कामान् भक्तो भक्तगति बजेत ।

इस कथाको आदिसे ही सुनकर रोगी रोगसे मुक्त हो जायगाः, जिजास प्रचयको इच्छानुसार जान प्राप्त होगा और भक्त पुरुष भक्तजनोचित गतिको प्राप्त होगा ॥ १३०३ ॥ स्वयापि सततं राजन्नभ्यर्च्यः पुरुपोत्तमः ॥१३१॥ स हि माता पिता चैत्र फ़रस्रस्य जगतो गुरुः।

राजन ! त्रम्हें भी सदा ही भगवान पुरुषोत्तमकी पजा करनी चाहिये; क्योंकि वे ही समूर्ण जगत्के माताः पिता और गुरु हैं ॥ १३१% ॥

ब्रह्मण्यदेवो भगवान् प्रीयतां ते सनातनः ॥१३२॥ महावाही महाबुद्धिर्जनार्दनः। यधिष्टिर

महाबाह युविष्टिर ! ब्राह्मणहितैपी परम बुद्धिमान सनातन पुरुष भगवान् जनार्दन देव तुमपर सदा प्रसन्न रहे ॥

वैशम्पायन उनाच

श्रुत्वेतदाख्यानवरं धर्मराङ् जनमेजय ॥१३३॥ भातरश्चास्य ते सर्वे नारायणपराऽभवन्।

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । इस उत्तम उपाख्यानको घुनकर धर्मराज युधिन्टिर और उनके सभी भाई भगवान नारायणके परम भक्त हो गये !! १३३% !! जितं भगवता तेन पुरुपेणेति भारत ॥१३४॥ तित्यं जप्यपरा भृत्वा सरस्वतीमुदीरयन् ।

भरतनन्दन । वे नित्यप्रति भगवननामके जपमें

तत्पर होकर 'भगवान् पुरुषोत्तमकी जय हो' ऐसी वाणी बोला करते थे ॥ १३४ई ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये एकोनचश्वारिंशद्रधिकव्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३३९ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपूर्वमें नारायणका माहारुयविषयक तीन मी उनतालीसको अध्यान पुरा हुअ, ॥१११०॥

( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३५% दलोक मिलाकर कुल ६५६% दलोक हैं )

चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

व्यासजीका अपने शिष्योंको भगवानुद्वारा ब्रह्मादि देवताओंसे कहे हुए प्रदृत्ति

और निवृत्तिरूप धर्मके उपदेशका रहस्य वताना

यसधारी च सततं वेद्वेदाद्गवित् तथा ॥ १ ।

द्यीनकजीन

शोनक उवाच करां स भगवान देवो यक्षेप्वप्रहरः प्रभुः। यो हासाकं गुरुश्रेष्ठः कृष्णहेषायनो मुनिः ॥१३५॥ जगौ परमकं जन्यं नारायणमुदीरयन्।

जो हमारे परमगुरु मुनिवर श्रीकृष्णदेशयन त्यास है, वे भी परम उत्तम नारायणमन्त्रका जप करते हुए निरन्तर उनकी महिमाका गान करते रहते हैं ॥ १३५५ ॥ गत्वान्तरिक्षात् सततं शीरोदममृताशयम् ॥१३६॥ प्रज्ञयित्वा च देवेशं पुनरायात् समाश्रमम्।

व्यासजी सदा ही आकारामार्गसे अमृतनिधि धीरसागर-के तटपर जाकर देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनेके पश्चात पुनः अपने आश्रमपर लौट आते हैं ॥ १३६५ ॥

भीष्म स्वाच

पतत् ते सर्वमाख्यातं नारदोक्तं मयेरितम् ॥१३७॥ पारम्पर्यागतं होतन् पित्रा मे कथितं पुरा।

भीष्मजी कहते है-युधिष्टर । नारदजीका कहा हुआ यह सारा उपाख्यान मैने तुमरे कह सुनाया। यह पूर्व-परम्परासे पहले मेरे पिताजीको प्राप्त हुआ। फिर पिताजीने मझसे कहा था॥ १३७% ॥

सोतिरुवाच पतत ते सर्वमाख्यातं वैशम्पायनकीर्तितम् ॥१६८॥ जनमेजयेन तच्छ्रत्वा कृतं सम्यग् यथाविधि ।

युर्थ हि तप्ततपसः सर्वे च चरितवताः ॥१३९॥ सूतपुत्र बोले—गीनक | वैगम्मायनजीका महा हुआ

यह सारा आख्यान मैने तुमसे कहा है । जनमेजयने इसे सुनकर उत्तम विभिपूर्वक भगवानुका यजन किया । तुमलीग भी तपस्वी और वतका पालन करनेवाले हो ॥१३८-१६९॥

सर्वे घेदविदो मुख्या नैमिपारण्यवासिनः। शौनकस्य महासत्रं प्राप्ताः सर्वे द्विजोत्तमाः ॥१४०॥

नैसिपारण्यमे निवास करनेवाले प्रायः सभी ऋषि प्रमुख वेदवेचा हैं और सभी अंध्य दिन भीनकके इस महायगर्मे

एकत्र हुए हैं ॥ १४० ॥ यज्ञध्वं सुहतैर्यद्भैः शाश्वतं परमेश्वरम्। पारम्पर्यागतं होतत् पित्रा मे कथितं पुरा ॥१४१॥ आप सब लोग विधिवत इवन करके उत्तम वजीद्वाग

उन सनातन परमेश्वरका यजन करें । यह परभराने प्राप्त हुआ उत्तम आख्यान मेरे पिताने पहले-पहल मुजने कहा या॥

कहा-स्तनन्दन | दे प्रज्य

शाली वेदवेदा मगवान नारायणदेव यजोंने प्रथम माग ग्रहण करनेवाले माने गये हैं तथा वे ही वेदों और वेदाज़ोंके शाता परमेश्वर नित्य निरन्तर यशघारी ( यशकर्ता ) भी वताये गये हैं। एक ही भगवानमें वजोंके कर्तत्व और भोक्तत्व दोनों कैसे सम्भव होते हैं गा शा

निवृत्तं चास्थितो धर्मे क्षमी भागवतः प्रमः। निव्किथर्मान् विद्धे स एव भगवान् प्रभः ॥ २ ॥

सबके स्वाभी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निश्चतिधर्ममे ही स्थित हैं और उन्हीं सर्वशक्तियान मगवानने निवृत्तिधर्मीका विधान किया है ॥ २ ॥ कथं प्रवृत्तिवर्मेषु भागाही देवताः कृताः।

कथं निवृत्तिधर्माक्ष कृता व्यावृत्ततुद्धयः ॥ ३ ॥

इस प्रकार निवृत्तिथमावलम्यी होते हुए भी उन्होंने देवताओंको प्रवृत्तिषमींमै अर्थात यजादि कमोंमें भाग हेनेका अधिकारी क्यों बनाया ! तथा ऋषि-सुनियोंको विपयोंने विरक्तबुद्धि और निवृत्तिवर्मपरायण विस्त कारण बनावा ! ॥ एतं नः संशयं सौते छिन्धि गृह्यं सनातनम् । त्वया नारायणकथाः श्रुता चै धर्मसंहिताः॥ ४ ॥

स्तनन्दन । यह गृद सदेह इमारे मनमे सदा उठता रहता है। आर इसका निवारण कीजिये। क्योंकि आपने भगवान् नारायणकी यहतनी धर्मसङ्गत कथाएँ सुन रक्ली हैं।। ४ ॥

#### सौतिस्वाच

जनमेजयेन यत् पृष्टः शिष्यो व्यासस्य धीमतः। तत् तेऽहं कथायिष्यामि पौराणं शौनकोत्तम ॥ ५ ॥

स्तप्त्रने कहा-मुनिशेष्ट शीनक । राजा जनमेडमने बढिमान् व्यास्त्रीके शिष्य वैशस्यायनजीके सम्मुख जो प्रका उपस्थित किया था। उस पुराणप्रोक्त विषयका में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥

श्रत्वा माहात्म्यमेतस्य देहिनां परमात्मनः। जनमेजयो महाप्राक्षो वैद्याम्यायनमझर्यात ॥ ६ ॥

परम बुद्धिमान् जनमेजयने समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप इन परमात्मा नारायणदेवका माहातम्य सुनकर उनसे इस मकार कहा ॥ ६ ॥

#### जनमेजय उवाच

इमे सब्रह्मका लोकाः ससुरासुरमाननाः। कियासम्युद्योकासु सका दश्यन्ति सर्वशः ॥ ७ ॥

जनमेजय वोले-पुने ! ब्रह्मा, देवगण, अद्भुरमण तथा मनुष्यीसहित ये समस्त छोक छौकिक अम्युद्यके लिये बताये गये कमोंमें ही आसक्त देखे जाते हैं ॥ ७ ॥ मोक्षञ्चोकस्त्वया ब्रह्मन् निर्वाणं परमं सुखम् । वे तु मुक्ता भवन्तीह पुण्यपापविवक्तिताः ॥ ८ ॥ ते सहस्राचिवं देवं पविशन्तीह शुश्रुम।

ब्रह्मन । परंत आपने मोक्षको परम शान्ति एव परम सखस्यरूप बताया है । जो मुक्त होते हैं। वे पुण्य और पापरे रहित हो सहलों किरणेंवि प्रकाशित होनेवाले भगवान नारा-बणदेवमें प्रवेश करते हैं। यह बात मैने सून रक्ली है ।८६। अयं हि दरतप्रेयो मोक्षधर्मः सनातनः ॥ ९ ॥ यं हित्वा देवताः सर्वा ह्यक्यमुजोऽभवन् ।

किंत यह समावन मोक्षधर्म अत्यन्त दुष्कर जान पहला है। जिसे छोडकर सब देवता हत्य और कृत्यों के भोचा वन गये हैं ॥ ९५ ॥

कि च प्रह्मा च रुद्रश्च शक्तश्च वलमित् प्रभुः ॥ १०॥ सर्वस्ताराधिपो वायुरन्निर्वरण एव च। आकार्य जगती चैच ये च रोषा दिचौकसः ॥ ११ ॥ प्रख्यं न विजानन्ति आत्मनः परिनिर्मितम् ।

ततस्तेनास्थिता मार्ग ध्रवमसरमययम् ॥१२॥

इसके सिवा ब्रह्मा, कड और बलात्सका बच करने-बाले सामर्थशाली इन्ड एव न्यं। तागपनि चन्द्रमाः वासः अग्नि, बरण, आकाम, पृथ्वी तथा जो अयंनिए देवता बताये गरे हैं, वे सब स्या परमात्माके ,रचे हुए अपने मोक्ष-मार्गको नहीं जानते हैं । जिससे कि निश्चल, क्षयग्रन्य एवं अविनाजी मार्गका आश्रय नहीं लेते हे ? ॥ १०-१२ ॥ स्मृत्या कालपरीमाणं प्रवृत्ति ये समास्त्रिताः।

दोपः कालपरीमाणे महानेप क्रियावताम् ॥ १३॥ जो छोग नियत कालतक प्राप्त होनेवाले खगाँदि पर्हों हो

ल्प्य करके प्रज्ञतिमार्गमा आश्रय हेते हैं। उन कर्मपरायण पुनर्गोंके लिये यही सबसे यहा दोए है कि वे बालकी सीमाये आवद रहकर ही कर्मका फल भोग करते हैं ॥ १३ ॥ षतन्मे संशयं वित्र हृदि शहयमिवापितम् ।

छिन्धांतिहासकथनात् परं कात्हळं हि मे ॥ १४॥ निमनर | यह सजय भेरे हृदयमें कॉटेने समान चुभता है। आप इतिहान सुनाकर भेरे सदेहका निवारण करें । भेरे मन्म इस विषयको जाननेके लिये वही उत्कण्टा हो रही है ॥ कर्य भागहराः घोका देवताः ऋतुषु हिज । किमर्यं चाच्चरे ब्रह्मन्निज्यन्ते ब्रिदिबोकसः ॥ १५॥

दिजश्रेष्ठ ! देवताओंको यजींमे भाग छेनेका अधिकारी क्यों बताया गया है ! बहार | म्वर्गलोकमे निवास करनेवाले देवताओंको ही यशमें किसलिये पूजा की जाती है १॥१५॥ ये च भागं प्रगृह्धन्ति यहेषु विजसत्तम।

ते यजन्तो महायद्धैः कस्य भागं ददन्ति है ॥ १६॥ बाह्मणित्रोमणे । जो यज्ञोंमें भाग ग्रहण करते हैं। वे देवता जत्र स्वय महायशीका अनुष्ठान करते हैं, तद किसकी माग समर्पित करते हैं ! || १६ ||

वैशम्पायन उवाच बहो गुदतमः प्रश्नस्त्वया पृष्टो जनेश्वर । नातप्ततपसा होप नावेद्धिदुपा तथा॥१७॥ नाप्राणिवदा चैव शक्यो व्याहर्तुमञ्जसा।

वैदास्पायनजीने कहा—जनेश्वर ! तुमने वड़ा गृह् प्रश्न उपख्ति किया है। जिसने वपस्या नहीं की है तथा बो वेदों और पुराणोंका विद्वान् नहीं है। वह मनुष्य अनायास ही ऐसा प्रश्न नहीं कर ककता ॥ १७६ ॥ हन्त ते कथियण्यामि यन्मे पृष्टः पुरा गुरुः ॥ १८॥ कष्णद्वैपायनो व्यासो वेदव्यासो महानुविः।

अब मै प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। पूर्वकालमे मेरे पूळनेपर वेदोका विस्तार करनेवाले गुरुदेव महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने जो कुछ बताया या। वहीं मै तुमसे कहूँगा ॥ १८५ ॥

सुमन्तुजैंमिनिश्चेव पैलश्च सुरहव्रतः ॥ १९ ॥ अहं चतुर्थः शिष्यो वै पञ्चमश्च ग्रुकः स्मृतः ।

सुमन्तुः, जीमिनिः, इदतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करने-बाले पैल-इन तीनके तिवा ब्यासजीका चौथा शिष्य में ही हूँ और पांचवे शिष्य उनके पुत्र शुक्रदेव माने वये हैं ॥१९६॥ पतान् समागतान् सर्वान् पश्च शिष्यान् दमान्वितान् २० शौचाचारसमायुक्ताञ्चतकोथाञ्जितेन्द्रियान् । चेदानभ्यापयामास महाभारतपञ्चमान् ॥ २१॥

वे पाँचो शिष्य इन्द्रियदमन एव मनोनिश्रइते सम्पन्नः शीच तथा सदाचारसे संवुक्तः कोवशून्य और जितेन्द्रिय हैं। अपनी सेवामे आये हुए इन सभी शिष्योंको व्यासजीने चारों वेदों तथा पाँचकें वेद महाभारतका अध्ययन कृगया।२०-२१।

मेरी गिरिवरे रम्ये सिद्धचारणसेविते । तेपामभ्यस्थतां वेदान् कदाचित् संशयोऽभवत् ॥२२॥ एप वे यस्त्वया पृष्टस्तेन तेपां प्रकीर्तितः । ततः श्रुतो मया चापि तवास्येयोऽच भारत ॥२३॥

सिद्धें और चारणेंति चेवित गिरिवर मेरुके रमणीय शिवरपर वेदाभ्यास करते हुए हम सत्र शिष्योंके मनमे किंधी समय यही सदेह उत्पन्न हुया विसे आज तुमने पूछा है। मारत ! व्यासजीने हम शिष्योंको जो उत्तर दिया उसे मैंने भी उन्होंके भुलवे सुना या। वही आज तुग्हें भी बताना है।। शिष्याणां वस्तनं श्रुत्या सर्वाज्ञासतमोतुदः। पराश्रस्त्रतःश्रीमान् व्यास्तो वाक्यमथाव्रवीत्॥ २४॥

अपने शिव्यांका स्वाययुक्त चचन सुनकर सबके अञ्चाना-न्यकारका निवारण करनेवाले परागरनन्दन श्रीमान् व्यासबीने यह बात कही-॥ २४॥

मया हि सुमहत्त् तसं तपः परमदाहणम्। भूतं भव्यं भविष्यं च जानीयामिति सत्तमाः॥ २५॥ स्ताधु पुरुपीमे श्रेष्ठ शिष्यगण् ! एक समयक्षी बात है कि मैने भृतः भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लीका क्षान प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त कठोर और वड़ी मारी तपस्य की॥ तस्य मे तप्ततपस्रो निगृहीनेन्द्रियस्य च । नारायणप्रसादेन क्षीरोदस्यानुक्रस्तः ॥ २६ ॥ वैकास्तिकमिदं झानं प्राहुर्भूतं यथेष्तितम् । तन्द्रमुणुष्वं यथान्यायं वस्ये संशयमुक्तमम् ॥ २७ ॥

ंवन में इन्द्रियोको वशमे करके अननी तपस्या पूर्ण कर सुकाः तय भगवान् नारायणके क्रयाप्रगारते धीरनागरके तथ्यर मुझे मेरी इच्छाके अनुसार यह तीनों कालोका भान प्राप्त हुआ। अतः में तुम्हारे संदेहके निवारणके लिने उत्तम एवं न्यायोचित बात कहूँगा। तुमलोग ध्याद देवर सुनी॥ यथा बृत्तं हि करपादी दथ्यं में झानचक्षुपा। परमात्मेति यं प्राहुः सांख्ययोगसिदो जनाः॥ २८॥

परमात्मेति यं प्राहुः सांख्ययोगविदो जनाः॥ २८॥ महापुरुपसंज्ञां स लभते स्वेन कर्मणा। तस्मात् प्रस्तुतमब्यक् प्रधानं तं विदुर्वुधाः॥ २९॥

करपके आदिमे जैंसा चुतान्त घटित हुआ था और जिसे मैंने जानदृष्टिसे देखा था। वह सव बता रहा हूँ। तास्य और योगके विद्वान् जिन्हें परमात्मा कहते हैं। वे ही अपने कर्मके प्रमावसे महापुरुप नाम धारण करते हैं। उन्होंसे अव्यक्तकी उत्पत्ति हुई है। जिसे विद्वान् पुरुप प्रधानके नामसे भी जानते हैं। २८-२९॥

अव्यक्ताद् व्यक्तमुत्पन्नं लोकस्पृष्टवर्धमीश्वरात्। अनिरुद्धो हि लोकेषु महानात्मेति कथ्यते ॥ ३०॥ (जगतकी सृष्टिके लिये उन्हीं महापुरुष और अध्यक्तरे

्जगत्का साष्ट्रकालय उन्हा महापुरुष आर अन्यात व्यक्तकी उत्पत्ति हुई। जिले सम्पूर्ण कोकोंमें अनिषद एय महान् आत्मा कहते हैं ॥ ३० ॥

योऽसी व्यक्तवमापन्नो निर्ममे च पितामहम् । सोऽहँकार इति प्रोक्तः सर्वतेजोमयो हि सः ॥ २१ ॥

ध्यक्तमायको पात हुए उन्हीं अनिबद्धने पितामह वका-की खष्टि की । वे ब्रह्मा सम्पूर्ण तेजोमय हैं और उन्हींको समिट अहंकार कहा गया है ॥ ३२ ॥ पृथियी बाजुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् ।

अहंकारप्रस्तानि सहाभूतानि पञ्चघा॥ ३२॥ 'पृथ्वी, बायु, आकाग, जल और तेत्र-ये पॉन स्थ्म-

महाभूत अहंकारते उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२॥

महाभूतानि सृष्ट्वेव तान् गुणान् निर्ममे पुनः । भूतेम्यश्चैव निप्पना मूर्तिमन्तश्च ताक्रयणु ॥ ३३॥

्थहकारत्वलप ब्रह्मने पत्रमहाभूतोंकी स्रष्टि करके निर उनके शब्द-सर्ग आदि गुणींका निर्माण किया। उत म्रॅंतेंने बो मूर्तिमान् प्राणी उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो ॥ २२ ॥ मरीचिरङ्किराश्चाचिः पुलस्त्यः पुलहः कतुः। चिसप्रश्च महात्मा चे मतुः स्वायम्भुवस्तथा ॥ २४॥

्मरीचिः अङ्गिराः अत्रिः पुरुत्त्यः पुरुद्दः ऋतुः महत्यः विषय और स्वायम्मुव मनुः ॥ ३४ ॥ ह्याः प्रकृतयोऽधौ ता यास्य लोकाः प्रतिधिताः । वेदवेदाद्वसंयकान् यकान् यक्षाद्वसंय्तान् ॥ ३५ ॥ निर्ममे लोकसिद्धयर्थं ब्रह्मा लोकपितामहः। अणुभ्यः प्रकृतिभ्यश्च जातं विश्वमिदं जगत् ॥ ३६ ॥ (इन आठोंको प्रकृति जानना चाहिये) जिनमे सम्पूर्ण

लोक प्रतिष्ठित हैं । छोकपितामह ब्रह्माने सम्पूर्ण लोकोंके जीवन-निर्वाहके लिये वेद-वेदाङ और यशङ्कोंसे युक्त यजेंकी सृष्टि की है। पूर्वीक्त आठ प्रकृतियेंसि यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न

हवा है ॥ ३५-३६ ॥

रहो रोवात्मको जातो दशान्यान् सोऽस्जत् स्वयम्। एकावधौते चडास्त विकारपुरुषाः स्मृताः ॥ ३७॥ ब्बह्याजीके रोपसे बदका प्रादर्भाव हुआ है। उन बदने

स्वय ही इस अन्य कड़ोंकी भी सृष्टि कर ली है। इस प्रकार ये स्थारह बद हैं, जो विकारपुरुष माने गये हैं ॥ ३७ ॥ ते रहाः प्रकृतिरचैव सर्वे चैव सर्पयः। उत्पन्ना लोकसिद्धवर्थं प्रह्माणं समुपस्थिताः ॥ ३८ ॥

वि न्यारह कड़, आठ प्रकृति और समन्त देवर्षियण। जो स्रोकरसाके लिये उत्पन्न हुए ये। ब्रह्माबीकी सेवामें उप-

खित हुए ॥ ३८ ॥ वयं सप्ता हि भगवंस्त्वया च प्रभविष्णुना । येन यसिक्षधीकारे वर्तितव्यं पितामह ॥ ३९ ॥ यो रसी त्वयाभिनिहिंगे हाधिकारोऽर्थविस्तकः।

परिपाल्यः कथं तेन साहंकारेण कर्तणा ॥ ४० ॥ ( और इस प्रकार बोळे---) ध्मगवन् । पितामह । आप

महान प्रभावशास्त्री हैं । आपने ही हमलोगींकी साप्टे की है। हममेरे जिसकी जिस अधिकार या कार्यमें प्रवृत्त होना है तथा आपके हारा जिल अर्थलायक अधिकारका निर्देश किया गया है। उसका पालन अहकारयुक्त कर्ताके द्वारा कैसे हो सकता है १ ॥ ३९-४० ॥

प्रदिशस वलं तस्य योऽधिकार्चर्थचिन्तकः। पवमको महादेवो देवांस्तानिद्मव्रवीत् ॥ ४१ ॥

·उस अधिकार और प्रयोजनका चिन्तन करनेवाला जो पुरुष है। उसे आप कर्तन्यपालनकी शक्ति प्रदान कीजिये। उनके ऐसा कहनेपर महान देव ब्रह्माजीने उन देवताओंसे इस प्रकार कहा ॥ ४१ ॥

#### मह्योवाच

साध्वहं शापितो देवा युप्माभिमेंद्रमस्तु वः। ममाप्येषा समुत्पन्ना चिन्ता या भवतां मता ॥ ४२॥

ब्रह्माजी बोले—देवताओं | तुमने मुझे अच्छी बात संसायी है । तुम्हारा कल्याण हो । तुम्हारे हृदयमें जो चिन्ता उत्पन्न हुई है। वहीं मेरे हृदयमें भी वैदा हुई है ॥ ४२ ॥ लोकत्रयस्य कृत्स्तस्य कयं कार्यः परिग्रहः। कथं वलक्षयो न स्वाद् युष्माकं ह्यात्मनश्च मे॥ ४३ ॥

किस प्रकार तीनो लोकोंके अधिकृत कार्यका सम्पादन किया जाय तथा किए तरह तुम्हारी और मेरी शक्तिका भी

क्षय न हो ॥ ४३ ॥ इतः सर्वेऽपि गच्छामः घरणं लोकसाक्षिणम् । महापुरुपमञ्चकं स नो वश्यति यद्धितम् ॥ ४४ ॥

इम सब लोग यहाँसे अन्यक्त लोकताश्री महापुरुप नारायण-देवकी जरणमे चलें। वे हमारे लिये हितकी बात बतायेंगे। वतस्ते ब्रह्मणा सार्धमृपयो विव्रधास्तथा।

क्षीरोदस्योत्तरं कुळं जग्मुळॉकहिताधिनः॥ ४५॥ तदनन्तर वे सब ऋषि और देवता सम्पूर्ण जगत्के हितकी सावना लेकर ब्रह्माजीके साथ श्रीरसागरके उत्तर तट-

पर गये ॥ ४५ ॥ ते तपः समुपातिष्ठन् ब्रह्मोक्तं वेदकल्पितम्। स महानियमो नाम तपश्चर्यास दारुणः ॥ ४६॥

वहाँ ब्रह्माजीके कथनानसार उन स्थने वेदोक्त रीतिसे तपस्या आरम्भ की । जनका वह महान नियम सभी सपस्याओं में

कठोर या ॥ ४६ ॥ ऊर्ध्वा दक्षिवीहवधी एकाग्रं च मनोऽभवत ।

एकपादाः स्थिताः सर्वे काष्ट्रभृताः समाहिताः ॥ ४७ ॥

उनकी आँखें ऊपरकी जोर लगी थीं। भुजाएँ भी ऊपर-की ओर ही उठी हुई थीं। मन एकाग था। वे सब के सब समाहितन्ति हो एक पैरने खड़े हो कायके समान जान पडते थे ॥ ४७ ॥

दिग्यं वर्षसङ्खं ते तपस्तप्त्वा सुदारुणम् ।

शश्चमंघरां वाणीं चेदचेदाह्मपिताम् ॥ ४८ ॥

एक इजार दिव्य बपातक अत्यन्त कठोर तपस्था करनेके पश्चात् उन्हें बेद और बेदा ह्वाँ वे विभृषित मधुर वाणी सुनायी दी॥ थीमगवानवाच

भो भोः सब्रह्मका देवा ऋषयश्च तपोधनाः। खागतेनाच्यं वः सर्वान्धावये वाक्यमुत्तमम्॥ ४९ ॥

श्रीभगवान घोले—हे तगस्याके पनी बहा। आदि देवताओ तथा ऋषियो ! में स्वागतके द्वारा तम सबका सत्कार करके तुम्हे यह उत्तम वचन सुनाता हूँ ॥ ४९ ॥ विकातं यो मया कार्ये तच छोकहितं महत्।

प्रवृत्तियुक्तं कर्तव्यं युष्मत्याणोपवृंहणम् ॥ ५०॥ तम्हारा प्रयोजन च्या है ! यह मुझे ज्ञात हो गया है । वह सम्पूर्ण जगत्के लिये अत्यन्त हितकर है । तम्हें प्रकृति-यक्त धर्मका पालन करना चाहिये । वह तुम्हारे पाणीका

पोषक तया शक्तिका सवर्द्धन करनेवाला होगा ॥ ५० ॥ स्तक्षं च तपो देवा समाराधनकास्यया। भोक्ष्ययास्य महासत्त्वास्तपसः फलमुचमम् ॥ ५१ ॥

महान् घैर्यशाली देवताओं ! तुमलोगीने मेरी आराधना-की इच्छावे बड़ी मारी तपस्या की है। उस तपस्यांके उत्तम पळका तुम अवस्य उपभोग करोगे ॥ ५१ ॥

एप ब्रह्मा लोकगुरुमंहाल्लोकपितामहः। यूर्यं च विद्युधश्रेष्टा मां यजम्बं समाहिताः॥ ५२॥

ये सम्पूर्ण जगत्के महान् गुरु लोकपितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ट देवगण एकात्रन्तित्त हो यजाँद्वारा मेरा यजन करो॥ सर्वे भागान् कल्पयध्यं यक्षेषु सम नित्यक्तः। तथा श्रेयोऽभिधास्यामि यथाधीकारसीध्यराः॥ ५३॥

छोकेश्वरो ! तुम तब लोग वर्जोमे तदा मेरे लिये माग समर्पित करते रहो । ऐता होनेपर में तुम्हे तुम्हारे अधिकारके अनुसार कस्याणमार्गका उपदेश करता रहूँगा ॥ ५३ ॥

#### वैशम्पायन उवाच

श्वत्वेतद् देवदेवस्य धाक्यं हृष्टतन्रुह्हाः । ततस्ते विवुधाः सर्वे ब्रह्मा ते च महर्षयः ॥ ५४ ॥ वेदहष्टेन विधिना वैष्णवं क्रतुमाहरन् । तस्मिन् सन्ने सदा ब्रह्मा स्वयं भागमकल्पयत् ॥ ५५ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं—जनमेजय ! देवाधिदेव भगवान् नारायणका यह वचन छनकर उन सबके रोम हर्षेषे खिल उठे। तदनन्तर उन सब देवताओं, महर्षियों और ब्रह्माजीने वेदोक्त विवित्ते वैष्णव यशका अनुष्ठान किया। उन यश्में ब्रह्माजीने ख्वं भगवान्के लिये भाग निश्चित किया। ५४-५५। देवा देववैयश्चीय स्वं स्वं भगगसकत्पयन्। ते कार्त्यमधर्माणी भागाः परमसन्त्रताः॥ ५६॥

उसी प्रकार देवताओं और देवियोंने भी अपना-अपना माग मगवानके लिये निश्चित किया। सत्यग्रुगके न्यायानुसार निश्चित किये हुए वे उत्तम यज्ञ माग स्वकं द्वारा अत्यन्त सत्कृत हुए ॥ ५६॥

प्राहुरादित्यवर्णे तं पुरुषं तमसः परम्। बृहन्तं सर्वगं देवसीशानं वरदं प्रभुम्॥५७॥

ऋषि कहते हैं कि 'भगवान् नारायण स्वेके समान तेजस्वी, अन्तर्यामी पुरुष, अज्ञानान्यकारते परे, धर्वव्यापी, सर्वतामी, ईश्वर, बरदाता और धर्वतमर्थ हैं? ॥ ५७ ॥ ततोऽध वरदो देवस्तान् सर्वानमरान् स्थितान् । अज्ञारीरो वमापेदं वाक्यं खस्थो महेश्वरः ॥ ५८ ॥ यज्ञभाग निश्चित हो जानेगर उन वरदायक देवता

महेश्वर नारायणदेवने आकावमें विना वर्गरेके ही खित हो वहाँ खढ़े हुए उन समस्त देवताओंसे यह बात कही—॥५८॥ येन यः करिपतो भागः स तथा मामुपागतः। प्रोतोऽहं प्रदिशाम्यद्य फळमावृत्तिळक्षणम्॥ ५९॥

्देवताओ ! जिसने जो भाग हमारे छिये निश्चित किया या, वह उसी रूपमें मुझे प्राप्त हो गया । इससे प्रसन्न होकर आज में तुम्हे पुनराकृषिरूप एक प्रदान करता हूं ॥ प्रतद् वो छक्षणं देवा मध्यसादसमुद्धवम् । स्वयं यक्षैर्यक्रमानाः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ ६० ॥ युगे युगे भविष्यध्वं प्रवृत्तिफलमागिनः । देवताओ ! मेरी इपागे तुग्रास ऐसा ही लक्षण होगा । तुम प्रत्येक युगमें उत्तम दक्षिणाओंने नंयुक्त यजीद्वास यवन करके प्रश्नविरूप धर्मफळके भागी होओंने ॥ ६०३ ॥ यहैं योपि यहपन्ति सर्वळोकेषु वे सुराः ॥ ६१ ॥ करपयिप्यन्ति वोभागांस्ते नरा वेदकरिएतान ।

्देसगण ! सम्पूर्ण लोकोमें जो मनुष्य यमोद्वारा यजन करेंगे) वे तुम्हारे लिये वेदके कथनानुसार यशमाग निश्चित करेंगे || ६१५ ||

यो में यथा कल्पितवान् भागमस्मिन् महाकती॥ ६२॥ स तथा यद्यभागार्ही वेदस्त्रे मया छतः।

्दल महान् यजमे जिल देवताने मेरे लिये जीता. माग निश्चित किया है, वह वैदिक सूत्रमें मेरेद्वारा वैसे ही यक मागका अधिकारी बनाया गया ॥ ६२५ ॥ यूयं छोकान् भावयध्यं यक्षभागफ्रोचिताः ॥ ६३ ॥ सर्वार्थिचन्तका छोके यथाधीकारनिर्मिताः ।

्तुमलोग यग्रमे भाग लेकर यग्रमानको उत्तक्त प्रल देनेमें प्रश्च हो जगत्मे अपने अधिकारके अतुगा सबके सभी मनोर्योका चिन्तन करते हुए सद लोगीको उन्नतिशील बनाओ ॥ ६६३ ॥

याः क्रियाः प्रचरिष्यन्ति प्रवृत्तिफ.लसाङ्ताः ॥ ६४ ॥ आभिराप्यायितवला लोकान् वै धारयिष्यथ ।

्धवृत्ति-फलने समाहत होनेवाली जिन यग क्रियाओं अ जगत्मे प्रचार होगा, उन्होंसे तुम्हारे यलकी बृद्धि होगी और वलिंद्र होकर तुमलोग सम्पूर्ण लोकींका भरण पोषण करोगे ॥ ६४५ ॥

यूयं हि भाविता यहैः सर्वयहेषु मानवैः॥ ६५॥ मां ततो भाविषयध्यभेगा वो भावना मम। सम्पर्णयकोमें मनुष्य दुम्हारा यक्त करके दुम्ह

उन्नित्रील एव पुर यनार्येगे, फिर तुमलोग भी मुले इसी प्रकार परिपुष्ट करोगे। यही तुम्होरे लिये मेरा उपरेग हैं॥ इत्यर्थे निर्मिता चेटा यहास्त्रीपधिभिः सह ॥ ६६॥ एभिः सम्यक् प्रयुक्तीहीं प्रायन्ते देवताः हिरते।

्ह्सीके लिये मेंने वेदें। तथा ओपियों (अल-पन्ट आदि) सहित यसाँकी सृष्टि की है। इनका महीमाँति ह्यी पर अनुधन होनेते सम्पूर्ण देवता तुत होंगे॥ ६६ई॥ निर्माणमेतद् युष्माकं प्रवृत्ति गुणकि एति म्॥ ६७॥ मया कृतं सुरश्रेष्ठा यावत्करपक्षयादिह। चिन्तयथ्यं लोकहितं यथाश्रीकारमीश्र्यरा॥ ६८॥

्देवश्रेष्टगण ! मैने प्रश्नुतिप्रधान गुणके शहत तुमलोगींगें स्पृष्टि की है, अतः लोकेश्वरो ! जवतक करम्बा अन्त न रा जाय, तवतक तुमलोग अपने अधिकारके अनुमार लोगींग हितचिन्तन करते रहो ॥ ६७-६८ ॥ मरीचिरङ्गिराखाणिः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः।

वसित्र इति समैते मानसा निर्मिता हि वे ॥ ६९ ॥ भरीचिः अङ्गराः अतिः पुरुस्यः पुरुदः ऋतः और वसित्र—ये सात ऋषि ब्रह्माजीके द्वारा मनवे उत्पन्न किये राये हैं ॥ ६९ ॥

पते वेद्यविद्यो मुख्या वेदाचार्याश्च कहिएताः । प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्राजापत्ये च कहिपताः ॥ ७० ॥

·ये प्रधान वेदवेता और प्रवृत्ति-धर्मावळम्बी हैं। इन एवको वेदाचार्य माना गया है और प्रजापतिके पदपर प्रतिश्रित किया गया है ॥ ७० ॥

अयं कियावतां पन्धा व्यक्तीमवः सनातनः । अनिरुद्ध इति प्रोक्तो लोकसर्गकरः प्रमः ॥ ७१ ॥

व्यह धर्मपरायण पुरुषोंके लिये सनातन मार्ग प्रकट हुआ है। इस पद्धतिसे लोकोंकी सुष्टि करनेवाले प्रमानशाली पुरुषको अनिरुद्ध कहा समा है ॥ ७१ ॥

सनः सनत्सुजातश्च सनकः ससनन्दनः। सनत्क्रमारः कविलः सप्तमध्य सनातनः॥ ७२॥ सप्तेते मानसाः प्रोका ऋषयो ब्रह्मणः सुताः । सयमागतविकाना निवृत्ति धर्ममास्थिताः॥ ७३॥

'सनः सनस्<u>त</u> नातः सनकः सनन्दनः सनस्<u>त</u>मारः कपिल तथा सातवें सनातन-ये सात भूषि भी ब्रह्माके मानस पुत्र कहे गये हैं। इन्हें सबय विकास प्राप्त है और वे निवृत्ति-धर्ममे स्वित हैं ॥ ७१-७३ ॥

पते योगविदो मुख्याः सांस्यज्ञानविद्यारदाः। माचार्या धर्मशास्त्रेषु मोसधर्मप्रवर्तकाः ॥ ५४ ॥

 भ्ये प्रमुख योगवेता, शास्त्रशात-विशारदः धर्मशास्त्रोके आचार्य तथा मोधाधर्मके प्रवर्तक हैं ॥ ७४ ॥ यतोऽहं प्रस्तः पूर्वमध्यकात विगुणो महान् । तस्मात् परतरो योऽसौ क्षेत्रङ इति करिपतः॥ ७५ ॥

(पूर्वकालमें अन्यक्त प्रकृतिये जो त्रिगुणात्मक महान् अहकार प्रकट हुआ था। उससे अत्यन्त परे जिसकी स्थिति है। यह समाप्ट चेतन क्षेत्रज माना गया है ॥ ७५ ॥ सोऽहं क्रियावतां पन्याः प्रनयवृत्त्रिद्धर्देभः। या यथा निर्मितो अन्तुर्यस्मिन् यस्मिश्च कर्मणि ॥७६॥ प्रवृत्तीवानिवृत्तीवातरफळं सोऽर्नुते महत्।

पह क्षेत्रम में हूं । जो कर्मपरायण मनुष्य हैं। वे पुनरा-वृत्तिशीछ हैं। अतः उनके लिये यह निवृत्तिमार्ग दुर्छम है। निस प्राणीका निसंपकार निर्माण हुआ है तथा वह निस-निस प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप कर्ममें सक्यन होता है। वह उसीके महान् फलका मागी होता है॥ ७६%॥ एव जोकगुरुर्वसा जगदादिकरः प्रमुः॥ ७७॥ एव भाता पिता चैन युष्माकं च पितामहः। मबानुशिष्टो भविता सर्वभूतवरप्रदः॥ ७८॥ प्ये कोकतुर बक्षा जगत्के आदि सप्त और यमु हैं।

वे ही तग्हारे माता-पिता और पितामह हैं । मेरी आशाके अनुसार वे सम्पूर्ण सृतीको वर प्रदान करनेवाले होंगे ॥ बस्य चैवात्मजो रुद्रो छलाटाद यः समुस्थितः । ब्रह्मानशिष्टो भविता सर्वभूतधरः प्रभुः॥ ७९॥

ग्इतके समारसे जो बद जत्मन हए हैं। वे भी इन (बहाजी) के ही पत्र हैं। ब्रह्माजीकी आगसे वे सम्पूर्ण यतोंकी रहा करनेमें समर्थ होंगे ॥ ७९ ॥

गच्छध्यं स्वानधीकारांश्चिन्तयध्यं यथाविधि । प्रवर्तन्तां कियाः सर्वाः सर्वलोकेषु माचिरम् ॥ ८० ॥ ध्तम सत्र स्था साओं और अपने-अपने अधिकारीका

विधिपवंक पाटन करी। समस्त होवीमें सम्पूर्ण बीदक कियाएँ अविकम्य प्रचलित हो जानी चाहिये ॥ ८० ॥ प्रविदयन्तां स कर्माणि प्राणिनां गतयस्तथा ।

पर्सिनिष्टितकालानि आर्युपीह सुरोत्तमाः॥८१॥ ·स्र(श्रेष्ठगण | व्रमहोग प्रााणयोको उनके कर्म, उन

कमोंके अनुसार प्राप्त होनेवाली गति तथा नियत कालतककी आयु प्रदान करो ॥ ८१ ॥

इदं कृतयुगं नाम कालः श्रष्टः मनतितः। व्यहिस्या यजपदावो युगेऽस्मिन् न तदन्यथा ॥ ८२ ॥

व्यह मत्यपुर नामक क्षेत्र नमय चल रहा है। इस युगमें यज-पञ्च ओकी हिंसा नहीं की जाती । अहिंसाधर्मके विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं हाता है ॥ ८२ ॥

चतुष्पात् सक्लो धर्मो भविष्यत्यत्र वे सुराः। वतस्त्रेतायुगं नाम त्रयी यत्र भविष्यति॥ ८३॥

·देववाओ | इस सत्ययुगमें चारों चरणींसे युक्त सम्पूर्ण धर्मका पाठन होगा । सदनन्तर चेतायम आयेगाः जिसमें वेदत्रयीका प्रचार होगा ॥ ८३ ॥

प्रोक्षिता यत्र परायो वर्ध प्राप्यन्ति वै सस्ते । यत्र पादश्चतुर्थों चै धर्मस्य न भविष्यति ॥ ८४ ॥

·टब अगमें यज्ञमें मन्त्रीद्वारा पवित्र किये गये पञ्चओंका वथ किया नायगा"- और घर्मका एक पाद-च्लुर्थ अश कम हो जायगा ॥ ८४ ॥

वतो वै द्वापरं नाम मिथ्रः कालो भविष्यति । द्विपादहीनो धर्मश्च ग्रुगे तस्मिन् भविष्यति ॥ ८५ ॥

<sup>•</sup>उसके बाद द्वापर युगका आगमन होगा । वह समय धर्म और अधर्मके सम्मिश्रणने युक्त होगा । उस युगमें धर्मके दो चरण मध् हो जापॅगे ॥ ८५ ॥

ततस्तिष्येऽथ सम्प्राप्ते युगे कालपुरस्कृते। एकपावस्थितो धर्मो यत्र तत्र सविष्यति॥८६॥ न्तदनन्तर पुष्य नक्षत्रमें किंध्युगका पदार्पण होया।

उस समय यत्र-तत्र धर्मका एक चरण ही त्रेप १६ जावसा ॥

 पशुक्यते यहाँ क्या अभिताय है, ठीक समझमें नहीं स्पना।

देवा देवर्षयश्चोच्चस्तमेवंवादिनं गुरुम् । एकपादस्थिते धर्मे यत्र कचन गामिनि ॥ ८७ ॥ कथं कर्तन्यमस्माभिर्भगवंस्तद् वदस्य नः ।

तय देवताओं और देविषयोंने उपर्युक्त बात कहनेवाले गुक्खरूप भगवान्से कहा-भगवन् ! जय कल्यियुग्में जहाँ कहीं भी धर्मका एक ही चरण अविष्यु रहेगा, तव हमें क्या

करना हागा ? यह वताइये ।। ८७ दे ।।

#### श्रीभगवानुवाच

यत्र चेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ॥ ८८ ॥ अहिंसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः । स वो देशः सेवितन्यो मा वोऽधर्मः पदा स्पृशेत्॥

श्रीभगवान् घोले—सुरक्षेष्ठगण ! जहाँ थेद, यूज, सप, सत्य, इन्द्रियसंयम और अहिंसाधर्म प्रचलित हों, उसी देशका दुम्हें सेवन करना चाहिये। ऐसा करनेसे तुम्हें अधर्म अपने एक पैरसे भी नहीं छू सकेगा !! ८८-८९ !!

व्यास उवाच

तेऽनुशिए। भगवता देवाः सर्विगणास्तथा। नमस्कृत्वा भगवते जम्मुदेशान् यथेप्सितान् ॥ ९०॥

व्यासजी कहते हैं—शिष्यो ! भगवान्का यह उपदेश पाकर ऋषियोतिहत देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभीष्ट देवोंको चले गये !! ९० !!

गतेषु त्रिदिवौकःसु प्रश्लोकः पर्यवस्थितः। दिदृक्षुर्भगवन्तं तमनिषद्धतनौ स्थितम्॥९१॥

स्वर्गनासी देवताओं के चलेजानेपर अकेले ब्रह्माजी ही वहाँ खड़े रहे। वे अनिषद्धविग्रहमें स्थित भगवान् श्रीहरिका दर्शन करना चाहते थे।। ९१।।

र्वं देवो दर्शयामास छत्वा हयशियो महत् । साङ्गानावर्तयम् वेदान् कमण्डलुत्रिदण्डधृक् ॥ ९२ ॥ तत्र मणवान्ने महान् हयत्रीवरूप धारणकरके ब्रह्माजीको

दर्शन दिया। वे कमण्डल और निदण्ड घारण करके छहीं अङ्गीलहित वेदींकी आइत्ति कर रहे थे ॥ ९२ ॥ ततोऽध्यशिरसं च्छा तं देवममितौज्ञसम् । छोककर्ता प्रमुर्वसा छोकानां हितकाम्यया ॥ ९३ ॥ मूर्मा प्रणम्य चरमं तस्थी प्राञ्जलिस्त्रतः । स परिच्वन्य देवेन चचनं श्रावितस्त्वा ॥ ९८ ॥

उस समय अभित पराक्रमी भगवान् ह्यप्रीवका दर्शन करके सम्पूर्ण जगत्के हितकी कामनाचे छोककर्वा भगवान् ब्रह्माने उन्हें महाक छुकाकर प्रणाम किया और उन वर-दायक देवताके सम्मुख वे हाथ बोडकर खड़े हो गये। तव भगवान्ने उनको हृदयसे लगाकर यह यात सुनायी॥

श्रीभगवानुवाच

लोककार्यगतीः सर्वास्त्वं चिन्तय यथाविधि। भाता त्वं सर्वभूतानां त्वं प्रसुर्जगतो गुरुः॥९५॥ श्रीभगवान् वोटे—श्रक्त् ! व्रम सःपूर्ण शिक्षेत्रे समस कमों और उनते मिलनेवाली गतियोगा विभिष्तंत्रे चित्तन करों क्योंकि वृग्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके धाता हो। वृग्हीं सबके प्रमु हो और तुग्हीं इन नागत्ते गृह हो ॥९५॥ त्यच्यावेदिस्तभाषेऽहं धृतिप्राप्त्यास्यशास्ता। यदा च सुरकार्ये ते अविषहां भविष्यति ॥९६॥ प्राप्तुभीवं गमिष्यामि तदाऽदस्महानदेशिकः। प्रवामकृत्वा ह्यशिषस्तवेवान्तर्धायत॥९७॥

तुमपर यह भार रखकर में अनावात ही धेर्य धारण करूँगा। जब कभी तुम्हारे लिये देवताओंका कार्य अवस्य हो जायगा, तब में आत्मजानका उपदेश देनेके लिये तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊँगा। ऐसा कहकर भगवान ह्यग्रीय वहीं अन्तर्वान हो गये॥ ९६-९७!

तेनानुदिग्धो ब्रह्मापि खलोकमिन्याद् गतः। एवमेप महाभागः पद्मनाभः सनातनः॥९८॥ यहेन्वब्रह्दः भोको यक्षधारी च नित्यदा। निर्मुति चास्थितो धर्मे गतिमक्षयधर्मिणाम्। प्रवृत्तिधर्मान् विद्धे कृत्वा लोकस्य चित्रताम्॥९९॥

भगवान्का यह उपदेश पाकर ब्रह्म भी शीप्र ही अपने लोकको चले गये। इस प्रकार ये महामाग बनावन पुरुप भगवान् पद्मनाम यशोमें अप्रभोक्ता और खदा ही यजके पोषक एव प्रवर्तक बताये गये हैं। वे कभी अक्षयधर्मी महात्माओं के निश्चिष्मका आश्रय लेते हैं और कमी लोक-की विचित्र चित्रहर्ति करके प्रश्नुत्तिधर्मका विचान करते हैं।

स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजानां स धाता स धेयं स कती स कार्यम्। युगान्ते प्रसुप्तः सुसंक्षिप्य लोकान् युगादौ प्रसुद्धो जगब्युत्ससर्जं ॥१००॥

वे ही भगवान् नारायण प्रजाके आदिः मध्य और अन्त हैं। वे ही धाताः धेयः कर्ता और कार्य हैं। वे ही युगान्तके समय सम्पूर्ण लोकोंका सहार करके भो जाते हैं और वे ही कहरके आदिमें जाध्रत् हो सम्पूर्ण जगन्ती स्रष्टि करते हैं।। १००॥

तस्मै नमध्वं देवाय निर्गुणाय महात्मने । अजाय विश्वरूपाय धान्ने सर्वदिवीकसाम् ॥१०१॥

जिप्यो । तुम उन्हों अजन्मा, विश्वरूप, मर्गूग देवताओं के आश्रव निर्मुण परमात्मा नारायणदेवको नमस्कार रूपे ॥ महाभूताधिपतये रुद्माणां पतये तथा । आदित्यपतये चैच यसुमां पतये तथा ॥१०४॥ वे ही महाभूतोंके अधिरति तथा रुट्टां, आदित्यं और

वसुर्जोके स्वामी है। उन्हें नमस्कार को ॥ १०२॥ अध्विभ्यां पतये चैव मस्तां पतये तथा। वेदयशाधिपतये वेदाक्रपतयेऽपि च ॥१०३॥ वे अधिनीकुमारीके पतिः मस्दूर्णीके पालकः वेद और यज्ञीके अधिपति तथा वेदाङ्गीके भी खासी हैं। उन्हें

समुद्रवासिने तित्यं हरये मुखकेशिने। शान्ताय सर्वभूतानां मोहाधमानुमायिणे॥१०४॥

जो बदा अग्रुद्धमें निवान करते हैं। जिनका केत जूँ वर्क खबान है तथा जो समस्र प्राणियोंको मोध्ययमेंका उपरेश देवे हैं। उन शान्तस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करो ॥ १०४॥ तपसां नेजसां चैव पतये यशस्त्रामपि । बससां पतये नित्यं सरितां पतये तथा हि०५॥

नो तप, तेन, यम, माणी सथा सरितामों के स्वामी एवं नित्य सरक्षक हैं। उन मीदिराने नमस्कार करों।। १०६॥ कर्पार्दिने सराहाय एकम्प्रक्षाय धीमते। विवस्तेतः स्वशिरसे चतर्मतिकृते सद्दा ॥१०६॥

जो बटाज्रह्मारी एक धीमवाले बराह बुदिमान् विकलात्, हरमीव तथा चतुर्मृतिभारी हैं, उन भीनारामण्डेच-की वदा नमस्कार करो ॥ १०६ ॥ गुरुताय क्षान्द्रक्ष्याय भक्षायाय क्षराय च ।

गुह्माय ज्ञानहरूयाय मक्षराय क्षराय क । एव देवः संचरति सर्वज्ञातिरूपयः ॥१०७॥

जिनका स्वरूप गुरू है, जो शतरूपी नेत्रवे ही देखे बाते हैं तथा अध्य और धरक्य हैं, उन श्रीहरिको प्रणाय करों। ये बांबिनाशी मारावणदेव समेत्र सचरण करते हैं; इनकी सर्वत्र गति हैं॥ १०७॥

पण चेतन् परं ब्रह्म हेयो विश्वासचसुपा । पवमेतत् पुरा दष्टं मया वे शासचसुपा ॥१०८॥ ये ही परवहा हैं। विश्वासय नेत्रते ही इनका दर्शन

पर जान है। क्का है। प्रकासप नत्रत है। हनका दर्शन पर जान है। क्का है। प्रकास मेंने शानदिस्त है। हनका है। प्रकास सावास्कार किया था।। १०८॥ कथित तथा वै सर्व स्था पृष्टेस तस्वतः।

क्रियतां महत्त्वः शिष्याः सेन्यतां हरिरीध्वरः । गीयतां चेदशन्द्रेश्च पूज्यतां च यशाचित्रि ॥१०९॥ विष्यो विमलोगेके पूछ्येपर मेने वे शारी मार्चे

शिष्या विमलागांक पुछनेपर मेने ये सारी मार्च पर्यापंक्ताचे कही हैं। द्वारा मेरी नात मानी और सर्वेश्वर श्रीहरिका सेनन करों। वेदमन्त्रीहारा उन्हींकी महिमाका मान और उन्हींका विकिष्कुक पूनन करों॥ १०९॥

वैशम्मायन उचान इत्युक्तास्तु वयं तेन वेदच्याचेन धीमता। सर्वे शिष्याः सुतश्चास्य शुकः परमधर्मवित् ॥११०॥

चैराम्पायनजी कहते हैं— ननमेजन | परम हृदियान् वेदन्यावने हम तव हिएयोको तथा अपने परम धर्मेश पुत्र ग्रुकदेनको ऐसा ही उपदेश दिया || ११० || स चास्माकसुपाध्यापः सहास्माभिविद्यान्यने |

#0 80 \$- \$. \$Com

चतुर्वेशेद्रताभिस्तास्ताभाः समिम्तुम्ह्वे ॥१११॥
प्रवानाथ । किर हमारे उज्ञाचाय व्यासने हमारे साप चारोवेशेक्षे श्रृ चार्जोद्धारा उन नारावणदेवका स्वयन किया॥ पत्तत् ते चार्वेभाष्यातं यनमां त्यं परिपृच्छिसि । एवं भेऽक्षययद् राजन् पुरा द्वैपायनो गुहः ॥११२॥
स्वत् । तमने मनते जो उक्ष पृष्ठा यो, वह सर्व भैने

यसं मेऽकथयर् याजन् पुरा स्पायना शुरः ॥ १८९॥ याजन् । तुमने मुक्तवे जो कुछ पूछा याः वह सर्व मेने कह सुनाया । यूर्वकाटमं मेरे शुरु व्यावजीने मुझे ऐवा ही अपनेक दिया था ॥ ११९ ॥

यक्षेत् श्रणुपाक्षित्यं यक्षेतं परिकीर्तयेत् । बमो भगवते कृत्या समाहितमिर्तिरः ॥११३॥ भवत्यरोगो यतिमान् चळरूपसमन्तितः । बातरोभच्यते रोगाद यद्योभच्येत पन्धनात् ॥११॥

को प्रतिदेश इसे प्रति हैं और वो मगवानको नगरकार करके एकाप्रविच हो तथा इतका पाठ करता है। वह इदिसान्, कठवान्, रूपवान् तथा रोगरहित होता है। रोगी रोमंग्रे और वैवा हुआ पुरुष वस्पनने मुक्त हो जाता है॥ कासान् कामी छभेच् काम दीवें चायुरचाप्युयात्। वासाया सर्ववेदी स्रात् क्षत्रियो विजयो भवेत ॥१९५॥

कामनावाल पुरुष मनोवान्त्रित कामनाओं हो पाता है तथा बड़ी भारी आदु प्राप्त कर देता है। हालण कम्पूर्ण बेदोंका शाता और सत्रिय बिजयी होता है। ११५ ॥ बेदयो विपुत्रकाभा स्याच्ह्रम् सुरामहान्तुयात्। अपुनो रूमते पुत्रं कम्या चैवेरिसर्त पतिम् ॥१९६॥

बेश्य इक्डो पद्ने और झुनतेने महान् लामका मार्गा बोता है। घद छुल पाता है। पुत्रहीनको पुत्र और कन्याको मनोबान्छित पतिको माति होती है॥ ११६॥ लक्ष्यमार्भे विसुच्चेत गर्भिणी जनयेत् सुतम्। वन्त्या असवमामोति पुत्रपोचससृद्धिमत्॥११७॥

विवक्त वर्ष अटक गया है। वह हकती हुननेते उठ एकटचे खूट जाती है। गर्मनती सी यगावनय पुत्र वैदा करती है। वन्या भी प्रवक्ते प्राप्त होती है तथा उठका वह प्रवच पुत्रनीत एवं समुद्रिके सम्पन्न होता है। ॥१९०॥ होसीया बच्छेदस्थानसिङ यः पठते प्रिये। यो यं कार्म कामयते सातमात्रीति च अवस् ॥१९८॥

जो भागों इसका पाठ करता है। वह कुदालतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है। इसे पब्ले और अननेवाळा पुरुष विश्व वसुन्नी इन्छा करता है। वह उसे अवस्य प्राप्त कर बेता है॥ ११८॥

हर्षं महर्पेर्वंचनं चिनिश्चितं महात्मनः पुरुववरस्य कोतितम् । सभागमं चर्पिदिगौकसामिमं विश्वस्य भकाः सुसुमं स्वभन्ते ॥११९॥ पुरुपप्रवर महातमा महिष व्यातके कहे हुए इस विद्यान्त-भूत वचनको तथा ऋषियों और देवताओंके समागम-

सम्बन्धी इस ष्ट्रचान्तको श्रवण करके भक्तजन उत्तम सुख पाते हैं ॥ ११९ ॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये चरवारिदादधिकत्रिज्ञतत्तमोऽध्यायः ॥ ३५० ॥ इस प्रकार श्रोमहाभारत टान्तिपरेक अन्तर्गन मोक्षधर्मपर्वमें नारायणको महिमाविषयक तीन सी चाजीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २५० ॥

# एकचत्वारिंशद्धिकत्रिशततम्।ऽध्यायः भगवान् श्रीकृष्णका अर्जुनको अपने प्रभावका वर्णन करते हुए अपने

नामोंकी च्युत्पत्ति एवं माहातम्य वताना

जनमेजय उवाच

श्रस्तौषीद् यैरिमं व्यासः सशिष्यो मधुस्द्रनम्। नामभिविविधेरेषां निषक्तं भगवन् मम॥१॥ वक्तुमर्द्दस शुश्रूषोः प्रजापतिपतेर्द्दरः। श्रुत्वा भवेयं यत् पूतः शरचन्द्र द्वामछः॥२॥

जनमेजयमे कहा—भगवन् । शिष्यंसिहित महिषे व्यादने जिन नाना प्रकारके नामोद्धारा इन मधुसद्दनका स्तवन किया था। उनका निर्वचन ( खुरपित ) मुद्दे बतानेकी क्षपा करें । मै प्रजापतियोंके पति भगवान् श्रीहरिकेनामोंकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। क्योंकि उन्हे सुनकर मैं शरबन्द्रके समान निर्माल एवं पवित्र हो जाऊँगा ॥ १-२॥

वैशम्पायन जवाच

श्रृणु राजन् यथाऽऽचष्ट फाल्गुनस्य हरिः प्रभुः । प्रसन्नात्माऽऽत्मनो नास्नां निचक्तं गुणकर्मजम् ॥ ३ ॥

चैशम्पायनजीने कहा—राजन् । मगवान् श्रीहरिने धर्जुनपर प्रसन होकर उनसे गुण और कर्मके अनुसार स्वयं अपने नार्मोकी जैसी न्याख्या की थी, वही तुम्हे सुना रहा हुँ, सुनो ॥ ३ ॥

नामभिः कीर्तितैस्तस्य केशवस्य महात्मनः। पृष्टवान् केशवं राजन् फाल्गुनः परवीरहा॥ ४॥

नरेश्वर | जिन नामोंके द्वारा उन महात्मा केशका सीर्तन किया जाता है। शत्रुवीरोका चंहार करनेवाळे अर्जुनने श्रीकृष्णते उनके विषयमें इस प्रकार पृष्टा ॥ ४॥

अर्जुन उवाच

भगवन् भृतभव्येशं सर्वभृतस्मृतस्य । होकधाम जगवाय होकानामभयमद् ॥ ५ ॥ यानि नामानि ते देव कीर्तितानि महर्षिभिः । वेदेषु सपुराणेषु यानि गुद्धानि कर्मभिः ॥ ६ ॥ तेषां निरुक्तं त्वचोऽहं श्रोतुमिच्छामि केशव । न हान्यो वर्णयेशासां निरुक्तं त्वामृते प्रभो ॥ ७ ॥

अर्जुन बोले—भूत, वर्तमान और मविष्य—तीनी कालोंके स्वामी, समूर्ण भूतोंके खष्टा, अविनाची, जगदाधार तथा समूर्ण लोकोंको अभय देनेवाले जगन्नाय, भगवन, कारायणदेव | महर्षियोंने आपके जोन्जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदोंमें कर्मातुसार जो जो गोपनीय नाम पढे गये हैं। उन सबकी ब्यास्था में आपके मुँहसे सुनना चाहता हूं। प्रमो ! केशव ! आपके सिवा दूसरा कोई उन नामोंनी ब्युस्पत्ति नहीं बता सकता !! ५-७ !!

श्रीभगवानुवाच

त्रमुखेदे सयजुर्वेदे तथैवाधर्वसामस् । पुराणे सोपनिषदे तथैव ज्यौतिपेऽर्जुन ॥ ८ ॥ सांख्ये च योगशास्त्रे च आयुर्वेदे तथैव च । वहनि मम नामानि कीर्तितानि महपिंभिः॥ ९ ॥

श्रीभंगवान्ते फहा—अर्जुन ! घ्रुग्वेदः युर्वेदः समवेदः अथर्वेवदः उपनिषदः पुराणः ज्योतिपः शख्यसासः योगशास्त्र तथा आयुर्वेदमें महर्षियीने मेरे बहुत-से नाम कहे हैं॥ गोणानि तत्र नामानि कर्मजाति च कानिचित्। निरुक्तं कर्मजानां त्यं श्रुणुष्य प्रयतोऽन्य ॥ १०॥

उनमे कुछ नाम तो गुणींके अनुसार हैं और कुछ कर्मी से हुए हैं। निष्पाप अर्जुन | तुम पहले एकामचित्र शेकर

भेरे कर्मजनित नार्मोकी ब्याख्या छुने ॥ १० ॥ कथ्यमानं मया तात त्वं हि मेऽर्घे स्मृतः पुरा । नमोऽतियदासे तस्मै देहिनां परमात्मने ॥ ११ ॥ नारायणाय विश्वाय निर्मुणाय गुणात्मने ।

तात । में तुमले उन नामोंकी ब्युदाित बताता हूँ। क्योंकि पूर्वकाळने ही तुम मेरे आधे हारीर माने गये हो। जो समस्त देहधारियोंके उन्क्रंष्ट आत्मा हैं। उन महावद्यानी, निर्मुण-सगुणस्य विश्वात्मा मगवान् नारायणदेवको नमस्कार है। यस्य प्रसाद नो प्रह्मा कद्वश्च कोधसम्भवः॥ १२॥ योऽसी योनिर्हि सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च।

जिनके प्रसादने ब्रह्मा और क्रोघने कड़ प्रकट हुए हैं। वे श्रीहरि ही सम्पूर्ण चराचर जगतकी उत्पत्तिके कारण हैं॥ स्मादशर्युणं यत् तत् सत्त्वं सत्त्ववतां वर ॥ १३ ॥ प्रकृतिः सा परा महां रोदसी योगधारिणी। च्युता सत्त्यामराजय्या छोकानामात्मसंक्षिता॥ १४ ॥

बुदिमानोमें श्रेष्ठ अर्जुन । अठारेह गुणीवाटा जो हत

१. प्रोति, प्रकारा, चलरं, हरकापन, युख, फुरानग्रन कमर, रोपका समाव, संनोप, सदा, क्षमा, धृति, बहिंसा, ग्रीच, क्रवेण, मरकना,तमता,सत्य तथा दोषट्टिया अभाव—ये सत्त्वकेमठारद प्रवी

है अर्थात आदिपस्य है, वहीं मेरी परा प्रकृति है। प्रस्ती और आकाशकी आत्मखरूपा वह योगवळते समस्त लोकी-को घारण करनेवाली है। वही झारा (कर्मफलभत गाँवस्वरूपा)। स्त्या ( निकासामधित ब्रह्मरूपा ) अमरः अजेय तथा सम्पूर्ण स्रोकोंकी आत्मा है ॥ १३-१४ ॥

तसात सर्वाः प्रवर्तन्ते सर्गप्रलयविक्रियाः। सपो यसक्य यश च प्राणः प्रपो विराद् ॥ १५॥ अनिकद इति मोको लोकानां प्रभवाप्ययः।

उसीरे सृष्टि और प्रजय आदि सम्पूर्ण विकार प्रकट होते हैं। वहीं तप, यज और यजमान है। वहीं पुरातन विराट पुरुष है। उसे ही अनिरुद्ध कहा गया है । उसीसे लोकॉब्डी सि और मलय होते हैं ॥ १५३ ॥ ब्राह्मे राबिक्षये प्राप्ते तस्य धामिततेजसः॥१६॥

प्रसादात् प्रादुरभवत् पद्मं पद्मिनभेक्षण । ततो ब्रह्मा समभवत स तस्यैव प्रसादवः ॥ १७ ॥

जब मलमकी रात व्यतीत हुई थी। उस समय उन अमित तेजसी अनिषदकी कुपाने एक कमल प्रकट हुआ। कमळनयन वर्शन । उसी कमलसे प्रसावीका प्राद्गीव हुआ। ने ब्रह्मा भगवान् अनिरुद्धके प्रसादसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ बहा क्षये छळाराच सतो देवस्य वै तथा। कोधाविष्टस्य संज्ञहे रुद्धः संहारकारकः ॥ १८॥

ब्रह्मका दिन बीतनेपर कोषके आवेशमें आये हुए उस देवके छळारसे उनके पुत्रस्त्यमें संहारकारी बद्ध प्रकट हुए ॥ पती ही विद्रापश्रेष्टी प्रसादकोधजावसी। तदादेशितपन्थानौ **च**िसंहारकारको ॥ १९॥

वे दोनों श्रेष्ठ देवता--- महा। और कद्र भगवानके प्रसाद और कोधने प्रकट हुए हैं तथा उन्होंके बताये हुए मार्चका आअय ले सृष्टि और सहारका कार्य पूर्ण करते हैं ॥ १९ ॥ निमित्तमात्रं तायत्र सर्वेशाणिवस्प्रदी। कपर्दी जटिलो मुण्डः इमशानगृहसेवकः॥ २०॥ उप्रवतचरी रही योगी परमवारुणः। दक्षकतुहरश्चेच भगनेत्रहरस्तथा ॥ २१॥

वमस प्राणियोंको वर देनेवाछे वे दोनों देवता स्ट्रीट और पळवके निमित्तमात्र हैं। ( वासावर्में ती वह सत्र कुछ भगवान्की इच्छासे ही होता है ! ) इनमेंसे संहारकारी सदके क्षपदी ( सटान्द्रधारी ), लटिल, मुण्ड, श्मशानग्रह्क सेवन करनेवाले, उम्र बतका आचरण करनेवाले, रह, योगी, परम दारण, दसयज्ञ विध्वंसक तथा भगनेत्रहारी आदि अनेक नाम हैं ॥ २०-२१ ॥

नारायणात्मको क्षेत्रः पाण्डवेय युगे युगे। तिसान् हि पूज्यमाने वै देवदेचे महेश्वरे ॥ २२ ॥ संग्रुजितो भवेत् पार्थं देवो नारायणः प्रमुः।

पाण्डुनन्दन । इन मगवान् बदको नारायणस्तरुप ही

चानना चाहिये । पार्थं । प्रत्येक सुगर्मे उन देवाधिदेव महेश्वरकी पूजा करनेले सर्वसमर्थ भगवान नारायणकी ही पूजा होती है ॥ २२३ ॥

अहमात्मा हि लोकानां विश्वेषां पाण्डनन्दन ॥ २३ ॥ तसादात्मानमेवाप्रे चद्रं सम्पूजयास्यहम्।

पाण्डक्रमार ! मैं सम्पूर्ण जगत्का आत्मा हूँ । इसलिये मैं पद्दछे अपने आत्मारूप बद्रकी ही पूजा करता हूँ ॥ २१५ ॥ यद्यहं नार्चयेयं वै ईशानं घरदं शिवम् ॥ २४ ॥ आत्मानं नार्चयेत शक्षितिति से भावितात्मनः।

यदि मैं बरदाता भगवान शिवकी पूजा न करूँ ती दूसरा कोई भी उन आत्मरूप शहरका पूजन नहीं करेगा:

ऐसी मेरी घारणा है ॥ २४५ ॥

मया प्रमाणं हि छतं छोकः समनवर्तते ॥ २५॥ प्रमाणानि हि पूज्यानि ततस्तं पूजवास्यहम् । यस्तं वेसि समां वेसियोऽन्ततं स हि मामनु ॥ २६॥

मेरे किये हुए कार्यको प्रमाण या आदर्श मानकर सब खोग उसका अनुसरण करते हैं। जिनकी पजनीयता वेद-शास्त्रांदारा प्रमाणित है, उन्हीं देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा सोचकर ही में रुद्रदेवकी पूजा करता हूँ। जो रहको जानता है। यह मुसे जानता है। तो उनका

अनुगामी है। वह मेरा भी अनुगामी है ॥ २५-२६ ॥ चद्रो नारायणध्येव सत्त्वमेकं द्विधाकृतम्। लोके चरति कीन्तेय व्यक्तिस्थं सर्वकर्मस्र ॥ २७॥

कन्दीनन्दन ! रह और नारायण दोनों एक ही स्तरुप हैं) बो दो स्वरूप धारण करके भिन्न-भिन्न व्यक्तियोमें स्थित हो रंबारमें यह आदि सब कमोंने प्रवृत्त होते हैं ॥ २७ ॥

न हि में केनचिद् हेयो वरः पाण्डवनन्दन। इति संचिन्त्य सनसा पुराणं सद्दर्भाध्यरम् ॥ २८॥ पत्रार्थमाराधितवानहमात्मानमात्मना

पाण्डवींको आनन्दिस करनेवाले अर्जुन । मुझे दूसरा कोई वर नहीं दे सकता। यही सोचकर भेने पुत्र-मासिके लिये खर्य ही अपने आत्मस्यरूप पुराणपुरुप जगदीश्वर रुद्रकी आराधना की थी ॥ २८५ ॥

न हि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद् विद्युधाय च ॥ २९ ॥ ऋते आत्मानमेवेति ततो रुद्रे भजाम्यहम्।

विष्णु अपने आत्मसक्तप रहके विवा किसी दूसरे देवताको प्रणाम नहीं करते। इसिलवे में बदका भजन करता हूं ॥ २९३ ॥

समझकाः सरदाश्च सेन्द्रा देवाः सहविभिः ॥ ३० ॥ वर्चयन्ति सुरक्षेष्ठं देवं नारायणं हरिम्।

ब्रह्मा, रहा, इन्त्र तथा ऋषियांसहित सम्पूर्ण देवता सुरब्रेड नारायणदेव श्रीहरिकी अर्चना करते हैं ॥ ३०५ ॥ भविष्यतां वर्ततां च भूतानां चैव भारत ॥ ३१ ॥

# सर्वेपामप्रणीविंच्युः सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः।

भरतनन्दन ! भृतः भविष्य और वर्तमान तीनो कार्कीमें होनेवाले समस्त पुरुपोके भगवान् विष्णु ही अग्रयण्य हैं। अतः सबको सदा उन्हींकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥३१६॥ नमस्य हत्यदं विष्णुं तथा शरणदं नम ॥ ३२॥ धरदं नमस्य कोन्तेय हत्यकव्यभुजंनम ।

छुन्तीकुमार ! तुम हत्यदाता विष्णुको नमस्कार करो। धरणदाता श्रीहरिको शीश छुकाओ, वरदाता विष्णुकी वन्दना करो तथा हत्यकव्यभोक्ता भगवान्को प्रणाम करो ॥ ३२३ ॥ चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम् ॥ ३३ ॥ तेपामेकान्तिमः श्रेष्ठा थे चैवानन्यदेवताः। श्रहमेव गतिस्तेपा निराशीः कर्मकारिणाम ॥ ३४ ॥

तुमने मुससे सुना है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और शानी—ये चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त हैं। इनमें जो एकाग्ततः मेरा ही भनन करते हैं, दूबरे देवताओंको अपना आराध्य नहीं मानते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। निष्कामभावते समस्त कमें करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति में ही हूं॥ ये च शिष्टाख्ययो भक्ताः फलकामा हि ते मताः।

सर्वे च्यवनधर्मास्ते प्रतिद्युद्धस्तु श्रेष्टभाक् ॥ ३५ ॥ जो शेष तीन प्रकारके भक्त हैं। वे फलकी इच्छा रखने-

वाले माने गये हैं। अतः वे सभी नीचे गिरनेवाले होते हैं— पुण्यमोगके अनन्तर स्वर्गादिलोकोते च्युत हो जाते हैं। परवु श्वानी मक्त सर्वश्रेष्ठ फल ( मगवलासि ) का मागी होता है।। प्रक्षाणं ज्ञितिकण्डंच याश्चान्या देवताः स्मृताः। प्रदुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवेष्यन्ति यत् परम्॥ ३६॥

शानी भक्त ब्रह्माः शिव तथा दूसरे देवताओंकी निष्काम मावसे सेवा करते हुए भी अन्तमें मुझ परमात्माको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

भक्तं प्रति विशेषस्ते एष पार्थानुकीर्तितः। त्वं चैवाहं च कौन्तेय नरनारायणौ स्मृतौ ॥ ३७॥ भारावतरणार्थं नु प्रविद्यो मानुषी तनुम्।

पार्थ | यह मैने तुमसे भक्तोंका अन्तर बतलाया है । कुन्ती-नन्दन ! तुम और मै दोनों ही नर-नारायण नामक ग्रृषि हैं और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये हमने मानव-श्वरीरमें प्रवेश किया है॥ जानाम्यप्यातमयोगांश्च योऽहं यसान्य भारत ॥ ३८ ॥ निवन्तिलक्ष्मणो धर्मस्तयाऽऽभ्युद्यिकोऽषिच ।

निवृत्तिलक्षणो धर्मस्तथाऽऽभ्युद्यिकोऽपिच। नराणामयनं स्थातमहमेकः सनातनः॥३९॥

भारत । में अध्यातमयोगींको जानता हूँ तथा में कौन हूँ और कहाँवे आया हूँ—इस वातका भी मुझे छान है। लौकिक अभ्युदयका साधक प्रवृत्तिवर्म और निःश्रेयस प्रदान करनेवाला निवृत्तिवर्म भी मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र में सनातन पुरुष ही सम्पूर्ण मनुष्योका मुनिष्यात आश्रयभृत नारायण हूँ॥ ३८-३९॥ आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरस्तवः। अयनं मम तत् पूर्वमतो नारायणो सहम्॥ ४०॥

नरसे उत्पन्न होनेके कारण जलको नार कहा गया है। बह नार (जल) पहले भेरा अपन (निवासस्थान) था; इस्रिटिये ही मैं 'नारायण' कहलाता हूँ ॥ ४०॥ छादयामि जगद् विद्वं भृत्वा सूर्य इवांशुभिः।

छादयामि जगद् विद्दवं भूत्वा सूर्य इत्रांग्रुभिः । सर्वेभृताधिवासध्य वासुदेवस्ततो सहस् ॥ ४१ ॥ ( जो स्वर्मे व्याप्त हो अथवा जो क्रितीका निवाससान

(भा वन्म व्याधा हो अथवा जो क्रिकांका निवाससान हो। उसे ब्वायुंग कहते हैं। में ही सर्वरूप धारण करके अपनी किरणींसे सम्पूर्ण नगत्को स्यास करता हूँ तथा में ही सम्पूर्ण प्राणियोंका वाससान हुँ। इसल्ये मेरा नाम बास्ट्रेश है।। यतिश्च सर्वेमृतानां प्रजनश्चापि भारत।। व्यासा में रोदसी पार्थ कान्तिश्चास्यिकता मम ॥ ४२॥ अधिमृतानि चान्तेषु तदिच्छंश्चासि भारत। क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णरित्यभिसंतितः॥ ४३॥

भारत ! में सम्पूर्ण प्राणियों की गति और उत्तित्तिका स्थान हूँ । पार्थ ! मैंने आकाश और पृथ्वीको व्यास कर रक्खा है । भेरी कान्ति सबचे बदकर है । भरतनन्दन ! समस्त प्राणी अन्तकालमें जिस ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते हैं। वह भी में ही हूँ । कुन्तीकुमार ! में सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ । इन सभी कारणोंने मेरा नाम 'विणु' इक्षा हैक !! ४२-४३ !!

दमात् सिद्धि परीप्सन्तो मां जनाः कामयन्ति ह। दिनं चोदीं च मध्यं च तस्माद् दामोदरो हाहम्॥ ४४॥

मतुष्य दम (इन्द्रियसंयम ) के द्वारा विदि पानेकी इच्छा करते हुए सुद्दे पाना चाहते हैं तथा दमके द्वारा ही वे घृष्टी, स्वर्ग एवं मध्यवतीं छोकोंमें ऊँची खिति पानेकी अभिष्णपा करते हैं। इसकिये में ब्दामोदर' कहलाता हूँ (दम एव दाम: तेन उदीर्थित—उन्नति प्राप्नोति यसात म दामोदर:—यह दामोदर शब्दकी खुराचि है )॥ ४४॥ पृश्चिरित्युच्यते चान्ने येद आपोऽमृतं तथा। ममैतानि सद्दा गर्भः पृश्चिगर्मस्ततो हाहम्॥ ४५॥

अन्न, वेदः जल और अमृतको पृक्षि कहते हैं। ये वहां मेरे गर्ममे रहते हैं। इस्तिये मेरा नाम 'पृष्टिनगर्म' है। भ्रम्चयदः प्राहुरेवं मां त्रितं क्रूपनिपातितम्। पृक्षिगर्भ त्रितं पाहीत्येकतद्वितपातितम्। ४६॥ ततः स ब्रह्मणः पुत्र आद्यो ह्यृपिवरस्त्रितः। उत्ततारोदपानाद् वे पृक्षिगर्भोतुकीर्तनात्॥ ४०॥

# 'विष्छ गती' (जुदादि ), 'विष्छ दीसी' (जुतादे ), 'विष् सेचने' ( श्वादि ), 'विष्ठ श्वासी' (जुदोदवादि ), 'विद्य मंदे (जुदादि ), 'खु प्रस्वचें' ( सदादि )—हन समी भातु में तीच' इञ्द्रती सिद्धि होगी है, जतः गति, दीसि, सेचन, स्वाहि, प्रेष तथा प्रस्ववग—चे सभी अर्थ 'विष्णु' शहरते तिहिन हैं। जन त्रितमुनि अपने भाइयोद्धारा कुर्पेंगे किया दिये यथे।
वत समय मुलियोने सुमारे इत प्रकार प्रार्थना की-प्यिनमार्थ ।
सार पक्त और दितके कियाने हुए वितको हुकनेने बचारथे।
वत समय मेरे प्रतिमार्थ नामका बारंबार कीर्तन करनेने
तम्मार्थके कारियुत्र मुश्चिमकर कित तम कुर्पेश नाहर हो गये।
स्पूर्यक्त सम्बन्ध कार्यक्र मार्मित केर्यास्थिताः॥ एट ॥
सर्वेशाः केरावं तमाल्यासामाहद्विजसस्यमारः।

जात्को तपानेबाट सर्वकी तथा अग्नि और चन्द्रभाकी जो किरण प्रकाशित होती हैं, वे सन मेरा केश कहटाती हैं। उस केशरे कुक होनेके कारण सर्वज दिवशेष्ठ सुझे 'केशव' कहरे हैं॥ ४८३॥

क्षव ६ ॥ ४०५ ॥ पर्व हि घरवं नाम केशवेति समार्जुन । देवानामथ सर्वेषासूचीणां च महारमनाम् ॥ ४९ ॥

इति सीमदाभारते शास्तिपर्यणि मोदायसँपर्यणि नारायणीये प्रकचलगरिशाद्वीकनिश्चततसभीऽध्यायः ॥ ३५७ । इत प्रकार जीमदाभारत कान्तिपर्यक्ष भन्तर्गते गोदाधपर्यपर्यमे वारायणाठी महिमाविषयः तीन मी इक्तातरीतर्यो अध्याम पूरा हुन्य ॥ १/० ॥

अर्थुन । इस प्रकार मेरा क्षेत्रव! नाम सम्पूर्ण देवताओं और महारमा महपियोंके क्लिय बरदायक है ॥ ४९ ॥ आर्थन: सोमेन संयुक्त एकपोनित्यमागत: । सम्मीयोममयं तस्माद्धानत् कृत्सनं वराचरम् ॥ ५० ॥ सन्त सेमके साथ समुक्त हो एक योनिको प्राप्त हुए. इस्किये सम्पूर्ण चराचर अवत् अनि सोममय है ॥ ५० ॥

अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकावग्नीयोमी देवाध्याग्निमुखा इति एकयोनित्वाच परस्परमर्दन्तो छोकान् धारयन्त इति ॥ ५१॥

पुराणमें यह कहा गया है कि अभिन और सोम एक्योन हैं तथा सम्पूर्ण देखताओं के शुख अभिन हैं। एक्योनि होनेके कारण ये एक दूबरेको आनन्द प्रदान करते और नमस्त स्मेकोंको घारण करते हैं॥ ५१॥

# द्विच्त्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः

सृष्टिकी प्रारम्भिक अवस्थाका वर्णन, प्राक्षणोंकी महिमा वतानेवाली अनेक प्रकारकी संक्षिप्त कथाओं-का उरलेख, मगदन्नामीके हेतु तथा रुद्रके साथ होनेवाले युद्धमें नारायणकी विजय

अर्जुन उवाच

धन्तियोगे कथं पूर्वमेकयोती प्रवर्तिती। एव में संत्रायो जातस्तं छिन्धि प्रशुस्द्रन ॥ १॥

सर्जुनने पूछा-मधुप्तन । अगिन और होम पूर्वकाराम प्रकारीनि कैसे हो गये हैं मेरे मनमें वह स्टेह उत्पन्न हुआ है। आप हरका निवारण क्षीजिये ॥ १॥

श्रीमगवानुवाच

हन्त ते वर्तियेष्यामि पुराणं पाण्डुनन्दन । बात्मतेजोद्भवं पार्थ अशुण्येकमना सम ॥ २ ॥

श्रीभगवानं घोले—गण्हनन्दन ! क्रन्तीकुमार । वपने तेवके उद्भवका प्राचीन चुचान्त में तुग्हें हर्षप्वक धताकेंगा । तुम एकवित्त होकर प्रकृते सुनो ॥ २ ॥

सम्प्रशास्त्रकालो अत्वानने चतुर्युगसहस्रान्ते अध्यक्ते सर्वभूते प्रकृषे सर्वभूतस्या व्यजहामे स्योतिर्धर्पणवायुरवितेऽन्त्रे तमसि अलैकाणवे स्रोके॥३॥

एक वहन चतुर्युग बीत जानेपर स्पूर्ण होन्होंके विये प्रव्यकाल जा रहुँचा था। समस्त भूगोंका अव्यक्त में, व्य हो गया । सावर-जन्नम हमी प्राणी विश्लीन हो गये थे। प्रचीत तेन और बादुका कहीं पता नहीं था। चार्य और बोर जनकार छा रहा या तथा समस्त सहार एकार्णवर्त जहमें मिमन हो जुका था॥ है।। अप स्तिहित ॥ अप

स्य ओर केवल जल ही-जल स्थित या । दूबरा कोई तस्य नहीं दिखायी देवा याः मानो एकमात्र अद्वितीय बहा अपनी ही महिमाम प्रतिक्षित हो ॥ ४ ॥

न वै राज्यां न दिवसे न सति नासति न व्यक्ते न चाव्यव्यक्ते व्यवस्थिते ॥ ५ ॥

उत्त समय न रात थीः न दिन। न सत् याः न अतत् । न ध्यक्त था और न अध्यक्तकी ही स्थिति थी॥ ५॥

यवमस्यां ज्यवस्थायां नारायणगुणाश्रयादत्तराम-पद्मिन्द्रियादमाझादसम्भवात् सत्याद्दिस्माल्लामाद् विविधमवृत्तिविरोपादवैदादस्यादमपद्त्रपद्मृतितः सर्वेश्यापितः सर्वकर्तुः शाश्यतस्तसात् पुरुषः प्रदुर्सृतो हरिरव्यवः॥ १॥

इस अवस्थामें नारायणके गुणोका आअय छेकर रहनेवाले उस अवर, अमरः वन्द्रियरहितः आमारः अवस्थतः सस्य सक्तरः हिंदारहितः युन्दरः नाना मकारकी विशेष मञ्जलयोके डेउपूतः नैररहितः अञ्चनः असरः नरारहितः निराकार, सर्व-च्यापी तथा सर्वेषकी सन्यने अविनासी सनातन पुरुष हरिका प्रादुर्भाव हुन्ना ॥ ६ ॥

निद्शेनमपि शत्र भवति ॥ ७ ॥ इन विवयमें शुनिका यह द्रष्टान्त भी है॥ ७ ॥ बासीन्द्रों न राजिरासीक सदासीकासदासीत् तम पत्र पुरस्तादभवद् विश्वस्थम् । सा विश्वस्थस्य उज्जी हि पदमस्यायोऽनुभाष्यः ॥ ८॥ उस प्रलयकालमें न दिन या न रात थी। न सत् या न असत् था। केवल तम ही समने था। वही सर्वरूप हो रहा या। वही विश्वातमकी रात्रि है। इस प्रकार इस श्रीतका कर्य

**फ**हना और समझना चाहिये ॥ ८॥

तस्येदानीं तमसः सम्भवस्यं पुरुषसः घ्रह्ययोने-प्रह्मणः प्रादुर्भावे स पुरुषः प्रजाः सिख्धमाणो नेत्राभ्यामर्माणोमौ ससर्ज । ततो भृतसर्गेषु स्ट्येषु प्रजानमवशाद् वहास्त्रमुपाविष्ठत्। यः सोमस्तद् ब्रह्म यद् वहा ते ब्राह्मणा पोऽग्निस्तत् क्षत्रं स्रत्राद् घ्रह्म वळवत्तरम्। कसादिति छोन्नमत्यस्गुणमेवत्तवधा। ब्राह्मणेभ्यः परं भूतं नोत्पन्नपूर्वं दीन्यमानेऽग्नी जुहोति । यो ब्राह्मणमुखे जुहोतीति कृत्वा व्रवीमि भृतसर्वाः कृतो ब्रह्मणा भृतानि च प्रविष्ठाप्य मैळोन्यं धार्यत इति मन्त्रवादोऽपि हि भवति ॥ ९ ॥

उस समय उस मायाविशिष्ट ईश्वरसे प्रकट हुए उस व्रक्षायोंनि पुरुष्ये जय व्रक्षायोंनि पुरुष्ये जय व्रक्षायोंना प्राहुर्मोंन हुआ, तन उस पुरुपने प्रजास्टिक्सी इच्छाते अपने नेत्रोद्वारा अपिन और सोमको उत्पन्न किया । इस प्रकार भौतिक सर्गकों सृष्टि हो जानेपर प्रजाबी उत्पत्तिके समय क्रमका व्रक्षा और सात्रका प्राहुर्मांन हुआ। जो सोम है, वही व्रक्ष है और जो व्रक्ष है यही व्रक्ष है और जो व्रक्ष है। सित्रविध व्रक्षण । जो अपिन है, वही क्षत्र या स्वित्रय जाति है। सित्रविध व्रक्षण । जो अपिन है, वही क्षत्र या स्वित्रय जाति है। सित्रविध व्रक्षण । जो अपिन प्रवल्वी व्यदि कहो कि है तो हक्का उत्पर यह है कि व्रक्षणकी वह प्रवल्वाका ग्रुण पत्र लोगोंको प्रत्यक्ष है। यथा व्राह्मणकी वहकर कोई प्राणी पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ। जो ब्राह्मणकी मुख्यों भोजन देता है, वह मानो प्रवित्त अपिनों आहुति प्रदान करता है। यह सानो प्रवृत्तिको स्वाप्ट करी और सम्पूर्ण भृतींको यथास्थान स्थापित करके ने तीनों लोकोंको धारण करते है। यह सन्त्रवाक्य भी हसी वातका तमक है। ९।।

त्वमग्ने यहानां होता विश्वेषां हितो देवानां भाजुषाणां च जगत इति ॥ १० ॥

अग्ने | तुम यजीके होता तथा सम्पूर्ण देवताओं) मनुष्यों श्रीर सारे जगतके हितेपी हो ॥ १० ॥

निद्दीनं चात्र भेवति विद्वेषामग्ने यहानां त्वं होतेति । त्वं हितो देवैमंतुप्यैर्जगत इति ॥ ११ ॥

इस विषयमें यह दशन्त भी है-हे अग्निदेव । तुस सम्पूर्ण यजाँके होता हो । समस्त देवताओं तथा मनुष्यांसहित जगत्के हितेशी हो ॥ ११ ॥

अभिनहिं यज्ञानां होता कर्ता स चाम्निकेस ॥१२॥ अभिनदेव यशेके होता और कर्ता हैं । वे अभिनदेव बाह्मण है ॥ १२ ॥

न ह्यृते मन्त्राणां हवनमस्ति न विना पुरुषं तपः सम्भवति । हविर्मन्त्राणां सम्पूजा विद्यते देवमातुप-

भ्रुपीणामनेन त्वं होतेति नियुक्तः। ये च मानुष-होशाधिकारास्ते च ब्राह्मणस्य हि याजनं विधीयते न क्षत्रचैदययोद्धिंजात्योस्त्तस्मात् ब्राह्मणा एमिनभूता यहानुद्वहन्ति। यहास्ते देवांस्तर्पयन्ति देवाः पृथिवीं भावयन्ति शतपर्थेऽपि हि ब्राह्मणमुखे भवति॥१३॥

क्योंकि मन्त्रोंके विना हवन नहीं होता और पुरुषके दिना तपस्या सम्मव नहीं होती । हिवच्युक्त मन्त्रोंके तम्बरूपते देवताओं, मनुष्यों और ऋष्योंकी पूजा होती है। इस्तिये हे अस्मिदेव ! तुम होता नियुक्त किये गये हो। मनुष्योंमें जो होताके अधिकारी हैं। वे ब्राह्मणके ही हैं। क्योंकि उसीने लिये यह करानेका विधान है। दिजातियोंमें जो क्षत्रिय और वैरय हैं, उन्हें यह करानेका अधिकार नहीं है। इसलिये औन स्वस्य ब्राह्मण ही यजोंका भार बहन करते हैं। वे यज देव-ताओंको तुस करते हैं और देवता भूमण्डलको धन-धान्यवे सम्पन्न बनाते हैं। शत्यय ब्राह्मणमें भी ब्राह्मणके ग्रुलमें आहुति देनेकी बात कही गयी है। ११ है।।

अग्नी समिद्धे स जुहोति यो विद्वान् प्राक्षण

मुखेनाहृति जुहोति ॥ १४ ॥ जो निद्वार माहाणके मुखरूपी अग्निमें अनकी आहुति देता है। वह मानो प्रक्वाकेत अग्निमें होम करता है॥ १४ ॥

एवमप्यग्निमृता झाहाणा विद्वांसोऽपिन भावः यन्ति । अपनिर्विष्णुः सर्वभृतान्यतुप्रविदय प्राणान् धारयति ॥ १५ ॥

इस प्रकार ब्राह्मण अग्निस्वरूप हैं। विद्वान् ब्राह्मण अग्नि की आराधना करते हैं। अग्निदेव विष्णु हैं। वे समझ प्राणियोंके भीतर प्रवेश करके उनके प्राणोंको घारण करते हैं॥ अपि वात्र सनत्कुमारगीताः इलोका भवन्ति—

ब्रह्मा विश्वं स्प्जत् पूर्वं सर्वोदिनिरवस्कृतम् । ब्रह्मवीपेदिवं गच्छन्त्यमरा ब्रह्मयोनयः ॥ १६॥

इसके विवा इस विषयमें धनरकुमारजीके दारा गाँप हुए रहोक भी उपलब्ध होते हैं। छक्के आदिकारण हहााजीने (जो ब्राह्मण ही हैं) पहले निर्माल विश्वकी छाह की थी। ब्राह्म ही जिनकी उत्पत्तिके स्थान हैं, वे अमर देवता बाहणों की वेदस्वनिते ही स्वर्गलेकको जाते हैं। १६॥

ब्राह्मणानां मतिवोक्त्यं कर्मे श्रद्धां तपांसि च । धारयन्ति महीं द्यां च शैक्त्यो वातमृतं तया ॥ १७॥ क्रेत्त डॉका दूवः दही आदिको धारण करता है। उनी

प्रकार ब्राह्मणीको बुद्धिः वाक्य, कर्म, श्रद्धाः तर और वचना मृत पृष्टी और स्वर्गको धारण करते हैं ॥ १७ ॥ नास्ति सत्यात् परो धर्मो नास्ति मातृसमो गुरुः । ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति प्रेत्य चेह च भृतये ॥ १८ ॥

सत्यते बदकर दूसरा घर्म नहीं है। माताके समान हुना कोई गुरु नहीं है तथा ब्राह्मणीते घटकर इहलोक और रा क्रोकमें कल्याण करनेवाजा और कोई नहीं है ॥ १८ ॥ मैवासुझा वहति नीत वाहा न गर्गरो मध्यति सम्प्रदाने।

अपध्यस्ता दस्युभूता भवन्ति

येषां राष्ट्रे झाहाणा चृत्तिहीलाः ॥ १९ ॥ किनके राज्यमें बाहाणींके क्षिये कोई आवीविका न हो। उन राजाओंकी स्वारीः वैक और घोड़े नहीं रहतेः दूसरोंको देनेके क्षिये उनके यहाँ दही-दूषके मटके नहीं मये जाते हैं तथा वे अपनी सर्यादासे अष्ट होकर छटेरे हो जाते हैं ॥१९॥

वेदपुराणेतिहासभामाण्याभारायणमुखोद्गताः सर्वोत्मानः सर्वेकर्तारः सर्वेभावास्त्रश्राह्मणास्त्र ॥२०॥

वेद, पुराण और इतिहासके प्रमाणसे यह सिद्ध है कि ब्राह्मणोंकी उरवींच भगवान् नारायणके मुखरे हुई हैं। अतः वे ब्राह्मण सर्वोत्ता, सर्वकर्ता और सर्वभावस्वरूप हैं॥ २०॥

वाष्ट्रसंयमकाले हितस्य वरप्रदस्य देवदेवस्य महाणाः प्रथमं प्रादुर्भृता माहाणेभ्यक्ष शेपा वर्णाः महर्भताः ॥ २१ ॥

वाणीके सममकारमे सबके हितैपीः बरदाताः देवाधिदेव प्रक्षानीके द्वारा सबसे पहले प्राद्वण उत्पन्न हुए । फिर ब्राद्वणी-से शेय वर्णीका प्राद्वमीन हुआ ॥ २१ ॥

रस्यं च पुरासुरविशिष्टा ब्राह्मणा य पय मया ब्रह्मभूतेन पुरा स्वयमेवोतपादिताः सुरासुरमहर्पयो भुवविशेषाः स्थापिता निग्रहोतास्य ॥ २२ ॥

ह्व प्रकार ब्राह्मण देवताओं और अयुरेवि भी श्रेष्ठ हैं। पूर्वकारमें मैंने खर्व ही ब्रह्मारूप होकर उन ब्राह्मणेंको उत्पन्न किया था। देवताः अयुर और महर्षि आदि जो भूतक्विप हैं। उन्हें ब्राह्मणोंने ही उनके अधिकारपर खापित किया और उनके द्वारा अपराध होनेपर उन्हें दण्ड भी दिया॥ २२॥

अहरयाधर्पणनिभित्तं हि गौतमाद्धरिक्मश्रुता-मिन्द्रः प्राप्तः कौशिकनिमित्तं चेन्द्रो मुष्कवियोगं मेप-धृपणत्वं वाचाप ॥ २३ ॥

अहस्यापर वळात्कार करलेके कारण गौतमके धापछे इन्द्रको हरिकमश्च ( हरी दाढी-मूछोंचे युक्त ) होना पड़ा तथा विश्वामित्रके शापछे इन्द्रको अपना अण्डकोष खो देना पड़ा और उनके मेहेके अण्डकोष जोड़े गये॥ २३॥

अश्वितोर्प्रहमतिषेधोद्यतबज्रस्य पुरन्दरस्य च्यव-तेन स्तम्भितौ बाह ॥ २४ ॥

अभिनीकुमारोंके लिये नियत यश्चमागका निषेध करनेके लिये यज्ञ उठाये हुए इन्द्रकी दोनी मुजाओंकी बहर्षि च्यवनने खम्मित कर दिया था ॥ २४॥

कतुवधप्राप्तमन्युता च द्सेण सूयस्तपसा चारमानं संयोज्य नेत्राहातिरम्या छळाटे बहस्योत्पादिसा ॥ २५ ॥ ६ची प्रकार दक्ष प्रजापतिने चह्रहारा किये गये अपने

यज्ञके विष्वसने कुपित हो बढ़ी मारी तपस्मा की और रह-देवके ळळाटमें एक तीसरा नेज-चिह्न प्रकट कर दिया था ॥

त्रिपुरवधार्यं दीक्षामुरगतस्य रुद्रस्य उद्दानसा जद्याः शिरस उत्कृत्य प्रयुक्तास्ततः प्रादुर्भूता भुजगा-स्तैरस्य मुजगः पीड्यमानः कण्ठो नीळतामुरगतः पूर्वे च मन्वन्तरे स्वायम्मुवे नारायणद्दस्तप्रहणात्रील-क्यानसमय च ॥ २६॥

जिस समय सहने त्रिपुरनिवाधी दैत्यों के वधक किय दीधा की थी। उस समय शुक्राचार्यने अपने मस्तकने जटाएँ उखाइ-कर उन्हींका महादेवजीपर प्रयोग किया। फिर तो उन अशाओं-से बहुतेरे वर्ष उत्यन्त हुए। जिन्होंने कहदेवके कण्टमं हेंसना आरम्भ किया। इससे उनका रूप्ट नीखा हो गया तथा पहले सायग्युव मन्वन्तरमें गारायणने अपने हाथसे उनका कुष्ट पकड़ा था। इसकिये भी कण्टका रम नीखा हो। जानेस के कहदेव मीळकुण्ट हो गये।। २६ ॥

अमृतोत्पादने पुरश्चरणतामुपगतस्याद्विरस्ते घृद-स्पतेरुपस्पुरातो न प्रसादं गतवरयः किलापः, अय मृहस्पतिरपां खुकोध यसान्ममोपस्पुरातः कलुपीभूता न च प्रसादमुपगतास्त्रसाद्चप्रभृति क्षवमकरकच्छप-जन्तुभाः कलुपीमवतेति, तदा प्रभृत्यापो यादोभिः संकीर्णाः सम्प्रचताः ॥ २७ ॥

अहिराके पुत्र बृहर्यातिने अमृत उत्पन्न करनेके समय पुरक्षरण आरम्म किया। उछ समय कर वे आचमन करने त्रमे, तव जल खच्छ नहीं हुआ। दुछते बृहर्याते जलके मित कुपित हो उठे और वोले—मेरे आचमन करते समय मी तुम खच्छ न हुए, मैले ही वने रह गये। इसलिये आक्षते मस्य, मकर और कछुए आदि जन्तुआँदारा तुम कछ्यित होते रहो। वगीव सरे जलाग्य जलजन्तुआँव भरे रहने लगे। रहा

विश्वरूपो हि वै त्वाष्ट्रः पुरोहितो देवानामासीत्, स्वसीयोऽसुराणां समत्यक्षं देवेभ्योभागमदात् परोक्ष-मसुरेश्यः ॥ २८॥

त्वष्टाके पुत्र विश्वरूप देवताओंके प्रचेहित थे। वे असुरीके भानने रुपते थे; अतः देवताओंको प्रत्यस्त्र और असुरीको परोस-रूपचे यर्जीका साग दिया करते थे॥ २८॥

व्य हिरण्यकतिषुं पुरस्कत्य विश्वक्रप्रमातरं स-सारमञ्जय वरमयाचन्त हे स्वस्त्यं ते पुत्रस्त्वाष्ट्रो विश्वक्रपिक्षित्ररा देवानां पुरोहितः प्रत्यसं देवेभ्यो भागमदात् परोक्षमस्माकं ततो देवा वर्षन्ते वयं क्षी-यामस्तदेनं त्वं वारियतुमर्हसि तथा यथास्मान् भजेदिति ॥ २९॥

कुछ काळके अनन्तर हिरण्यकथिपुको आगे करके सब असुर विश्वलयकी माताके पाव गये और उनसे वर माँगनेस्सो— प्यहित । यह सुरहाग पुत्र विश्वलय, निसके तीन सिर हैं। देवताओं का पुरोहित बना हुआ है। यह देवताओं को तो प्रत्यक्ष भाग देता है और इमलोगों को परोक्षरूपरे माग समर्पित करता है। इसमें देवता तो बढ़ते हैं और हमलोग निरन्तर खींण होते चले का रहे हैं। पुम इसे मना कर दो, विससे यह देवताओं को छोड़कर हमारा पक्ष ग्रहण करें?।। २९॥

भय विश्वरूपं नन्दनवनमुपगतं मातोवाच पुत्र कि परपक्षवर्धनरत्वं मातुरूपक्षं नादायसि नार्द्धस्येवं कर्तुमिति स विश्वरूपे मातुर्वाक्यमनतिकमणीयमिति मत्वा सम्पृत्य हिरण्यकशिपुमगात् ॥ ३० ॥

तथ एक दिन भाताने नन्दनवनमे गये हुए विश्वरूपरे कहा-ग्वेटा ! क्यों तुम दूचरे पक्षकी चृद्धि करते हुए सामाके पक्षका नाश कर रहे हो ! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। विश्वरूपने साताकी आजाको अळ्छनीय मानकर उसका सम्मान करने विदा कर दिया और वे स्वयं हिरण्यकशिपुके पात चले गये॥ १०॥

हैरण्यगभौच वसिष्ठाद्धिरण्यकशिषुः शापं प्राप्त-वान् यस्मात् स्वयान्यो चुतो होता तस्मादसमाप्तयक-स्त्वमपूर्वात् सस्वजाताद् चर्ध प्राप्यसीति तरुखपदानाद्धिरण्यकशिषुः प्राप्तवान् वधम् ॥ ३१ ॥

( हिरण्यकशिपुने उन्हें अपना होता बना लिया )। इयर अक्षाजीके पुन घरिष्ठकी ओरले हिरण्यकशिपुको छाप प्राप्त हुआ—(तुमने मेरी अबहेलना करके दूबरा होता जुन लिया है) इसलिये इस यनकी समाप्ति होनेने पहले ही किसी अभूतपूर्व प्राणीके हाथसे तुम्हारा बच हो जायगा। विश्वक्षीके वैद्या शाप हेनेने हिरण्यकशिप चथको प्राप्त हुआ।। ११॥

भय विश्वक्षो मातृषस्वर्धनोऽत्यर्धे तपस्यभवत् तस्य नतमङ्गार्थामन्द्रो बद्धीःश्रीमन्द्रोऽस्परसो नियुयोज नाश्च द्रध्नामनः श्रुभितं तस्यामवत् तासु चाप्सरम् नियदेव सकोऽभवत् सकं चैनं हात्वा अप्सरस इन्द्रगंच्छामद्दे वयं यथागतमिति ॥ ३२॥

तदनन्तर विश्वस्य मातृष्यकी वृद्धि करनेके लिंके यही
भारी तपरवामें संलग्न हो गये। यह देख उनके बतको भङ्क
करनेके लिंके इन्द्रने बहुत-सां छुन्दरी अप्यराजीको नियुक्त
कर दिया। उन अपनराजीको देखते ही विश्वस्यका मन च्ह्रल हो गया और वे तुरंत ही उनमें आसक्त हो गये। उन्हें आसक्त जानकर अपनराजीने कहा—पश्च इमलोग जहाँसे आयी हैं, वहीं जा रही हैंग। ३२॥

तास्त्वाष्ट्र उवाच क गमिष्यथास्यतां तावस्मया सह भ्रेयो भविष्यन्तीति तास्तमत्ववन् वयं देवस्त्रियो-ऽप्तस्स इन्द्रं देवं वददं पुरा प्रभविष्णुं वृणीमह इति ॥ ३३ ॥

तब त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपने उनसे कहा - कहाँ वासोगी ! अभी यहीं मेरे साथ रहो । इसने दुम्हारा मला होगा ! यह सुनकर वे अप्पराएँ शेळी-१६म सा देवाङ्गा-अप्पराएँ १। हमने पहुँचेते ही चादायक देवता प्रभावशाली इन्द्रका चरण कर लिया है?॥ ३३ ॥

लय ता विश्वसपोऽमबीवर्धेव सन्द्रा देवा न भविष्यन्तीति ततो मन्त्रान् जजाप तेर्भन्देरवर्धत वि-शिरा एकेनास्थेन सर्वछोकेषु ययाव्द्रिजीः कियाविद्रः यश्चेषु खुद्दुर्व सोमं पपविकालयेकेन सेन्द्रान् देवानथेन्द्रस्तं विवर्धमानं सोमपानाप्यायितसर्वनात्रं हृष्ट्रा चिन्दामापेदे सह देवैः ॥ ३४॥

वन विश्वरूपने उनसे कहा—'आज ही हन्द्र आदि समूणं देवताओंका अमान हो जायगा।' ऐसा फ्ट्रकर वे मन्त्रोंका जप करने छमे । उन मन्त्रोंसे उनकी शक्ति वहुत बढ़ गयी। तीन विरोंबाछ विश्वरूप अपने एक मुलते सारे संकारके किया निष्ठ माहाणींद्वारा विधिपूर्वक यजीमे होने गये तीनसको पी छेते थे, दुसरेसे अन खाते थे और तीनरेसे हन्द्र आदि देवताओंके तेजको पी छेते थे। इन्द्रने देखा, विश्वरूपका सारा शरीर सोमपानते परिपुष्ट हो रहा है। यह देखकर देवताओं सहित इन्द्रको यही चिनता हुई ॥ २४ ॥

ते देवाः सेन्द्रा ब्रह्माणमभिजग्मुस्त ऊञ्जर्षिकः रूपेण सर्ववर्षेषु सुद्धतः सोमः पीयते वयमभागः संवृत्ता असुरपक्षी वर्धते वयं शीयामस्तद्दीस नी विद्यातुं श्रेयोऽनन्तरमिति ॥ ३५॥

तदनन्तर इन्द्रविहत सम्पूर्ण देवता ब्रह्माजीके पार गरे और इस प्रकार बोले-ध्मगवन् ! विश्वहप सम्पूर्ण यहीं विश्वपूर्वक होने गये सोमरसको पी लेते हैं। इस वज्ञमाणे विश्वत हो गये । असुरपक्ष यद रहा है और इसलेमा सीण होते जा रहे हैं। अता आपको अब इसलोगीका कत्वाण साधन करना ज्याहिये'॥ ३५ ॥

तान् ब्रह्मोवाच श्रृषिभोगंवस्तपस्तथ्येत द्रधीवः स याच्यतां वरं स यथा कलेवरं जद्यात् तथा विश्रीयतां तस्यास्थिभिवेजं कियतामिति ॥ ३६॥

नत्र ब्रह्माजीने उन देवताओंचे कहा—प्रमुख्यो स्थीनि म्हिपि तपस्था करते हैं। उनके पास नाकर ऐसा वर माँगी जिमस ने अपने कारीरको स्थाग दें। फिर उन्होंकी हिंदुगीं ब्रज्य नामक अखका निर्माण करों। !! २६ !!

ततो देवास्तवागच्छन् यत्रदर्धाची भगवार्तः स्तपस्तेपे सेन्द्रा देवास्तं तथाभिगम्योचुर्भगवंसकः छक्रवालमभिन्नं चेति ॥ ३७॥

तन देवता वहाँ गये, जहाँ भगवान द्वीवि श्वृषि तल करते थे । इन्द्रशहित सम्पूर्ण देवता उनके निकट जान रह प्रकार बोळे--भगवन् । आपकी तपस्या सनुशत वह सार्र न १ उसमे कोई वाधा तो नहीं आती है ११॥ ३७॥

तान दधीच उषाच खागत भवद्भय उच्छा है किथताभिति यद् घष्यथ तत् करिष्णामि ॥ ३८॥ दधीचिने इन देवताओंसे कहा-धारकोर्गोहा स्वापत है। बताहरें। में आरकी क्या तेवा कहें है आप वो कहेंगे। वहीं कहेंगा। ॥ ३८॥

ते तमतुबञ्जारीरपरित्यागं छोकहितार्थे भग-

वान कर्तुमहंतीति ॥ ३९ ॥ देवता योले—'भगवन् । आप लोकहितके लिये अपने

शरीरका परियाग कर दें ॥ ३९ ॥ अथ द्रधीचस्तथैवाविमनाः सुखदुःखसमो महा-योगी मात्मानं समाधाय शरीरपरियागं चकार ॥ ४० ॥

यह सुनकर दर्धाचिके मनमें पूर्ववत् कोत्साह बना रही। तनिक भी उदावी नहीं हुई । वे सुख और दुःरामें छमान माव रखनेवाले महान् योगी ये । उन्होंने आत्मानो परमात्मार्थे

मान रखनवाज भरान् जाना ना कर दिया ॥ ४० ॥ क्षमाकर अपने दारीरका परित्यास कर दिया ॥ ४० ॥

तस्य परमात्मन्यपद्ते तान्यश्चीति पाता संगूध बज्रमकरोत् तेत बज्जेणानेथेनाप्रपृष्णेण व्यवास्थितम्यू-तेन विष्णुप्रविष्टेनेन्द्रो विश्वरूपं ज्ञवान विरस्तां चास्य च्छेदनमकरोत् तस्यादनन्तरं विश्वरूपनात्रमध्यन-सम्भवं त्यष्ट्रोतपादितमेचारिचुत्रमिन्द्रो ज्ञवान ॥ ४१॥ उनके परमावासं क्षेत्र ऐ जानेरर उनकी उन अधिसी

उनक परमालाम छान ए। जानस उनका उन जाए से स्वा हकर करके पाताने बजा कर मिर्माण विद्या । जाएण दी इर्द्वीदे बने हुए उठ समेन एवं दुर्बर पज्रमें। तिर्धे मामान दिण्यु मिल्ट हुए से। इन्द्रने विश्वस्पक्त बन कर दाला और उनके तीनी विद्यान कार दिया। जटनन्तर राज्य अजानीने विश्वस्पन निर्माण करके जिले उत्तर किया था। उठ लागने वैरी बुजा सुरक्त भी स्ट्रने उनी बज़में ग्रहार बर दाला ॥

त्रस्यां क्षेश्रीभूतायां श्रायच्यायां भयादिन्द्री देव-राज्यं पर्यत्यवद्गतु सम्भवांच श्रातकां मानसस्य-शतां मक्जिमां भितपेदे तत्र चैश्वयंयागादशुमाची भूत्वा विसर्कान्य प्रविवेश ॥ ४२ ॥

अब इन्द्रके पात शेर्री ब्रहारचा उपस्तित हुई। उसके मज़रे इन्द्रने देवराजनदका परियाग कर दिया और मान-स्रोवरके जलमें उत्पन्न हुई एक जीतक फर्मीलंगीके पात जा पहुँचे। वहाँ आणिमा आदि ऐ.वर्षके योगचे इन्ट्र अणुताब स्त्र धारण करके कमळनाळकी ग्रन्थिं प्रविद्य हो गवे। ॥४॥

अंध ज्ञह्मचन्याभयपणे ज्ञैक्कोक्यनाये ज्ञ्चीचती ज्ञाह्मीष्यरं चमूल देवाल, रजस्समक्षाविदेश मन्त्रा न प्रावतन्त महर्पोणां रक्षांति प्राटुरभवन् ग्रह्म चो-त्साद्मं ज्ञामानिन्दाक्षावळा ठोकाः सुप्रधूच्या वसुतुः॥ ४३॥

ब्रह्महत्याके मयते त्रिजोकीनाथ दानीपति हन्त्रके भागकर अहस्य हो जानेपर हर जगतका कोई ईश्वर नहीं रहा। देवताऑमें रानोधुण और तमोधुणका आयेग हो गया। महाप्रदी-के मन्त्र अब कुछ काम नहीं दे रहे थे। राद्यल बढ़ मये। वेदींका

स्वाध्याय वद होगया। वीनों कोठ रूज्यसे अर्राजत ऐने के कारण निर्वेठ एवं सुममतासे जीत रूने योग्य है। गये ॥ ४३ ॥

भय देवा घ्रापयक्षायुषः पुत्रं नाम्यं नाम देव-राज्येऽभिषिपेद्यनंहुषः पञ्जभिः द्योतस्योतिषां छलाटे दाल्येऽभिषिपेद्यनंहुषः पञ्जभिः द्योतस्योतिषां छलाटे द्यलक्षिः सर्वतेजोहरीस्तिविष्टपं पालयांवभूग ॥ ४४॥

वदनकर देवताओं और शृषिमीन आहरे एम महुरशे देवसके पद्दर अभिष्क कर दिया । महुदरे हम्मध्में समस्र प्राणमीके तेवती हर निनेवाली पीच भी प्रत्यन्ति रामितमें काममाती रहती थीं । उनके जाग ने स्वर्गरे गटव-साराज्य करने हमें ॥ ४४॥

अय लोकाः प्रकृतिमापेटिर सम्बाह्य एपाहा

यमृद्धः ॥ ४५ ॥ ऐवा होनेस्र या होग स्वामाविक स्थितंने जा गरे।

तमी खख एव प्रभार हो गये॥ ४५॥ अधोवाच नहुषः सर्वे मां ठाकोषभुत्तमुपिश्यन् स्रवे द्वाचीमिति स एवसुस्त्या दाचीसमीपमगमुर वार्चेनां सुभगेऽहमिन्द्रीः देवानां भज्ञस्य मामिति नं दाचीं मानुवाच प्रकृत्या त्वं धर्मवत्सलः सोमवेजी-इत्यक्ष नार्शस परपातीधर्यणं कर्तमिति॥ ४६॥

बुक्त शहरे वधात नहुन्ते देखाओं है परा-१८८ है उस्मानमें आनेवाली अन्य गारी युन्तु तो मेरी नेवाने उस-रिक्त हैं। इनक अभी मुद्दे नहीं किहा है। वेसन वह है है अभी है वाव गाँव और अभी योज-भीभाग्यमानित ! मेर देखाजाना सभा १८८ है। भी गाँच म्यापने दी पर्यं ।' असे चट्टवनके रुज हैं। आर हो प्रांथी जीवर नेवाना गाँच जाना चाहिंगा। ४६॥

तामग्रेवाच नतुन वेग्डं पद्मध्यान्यतं मया-ऽहमिन्द्रस्य राज्यरत्तहुरो नात्राधर्मः कश्चित् त्वमिन्द्रोप-भुक्तेति सा तमुवाचास्ति मम किचिद् प्रतमपर्यवसितं तस्यावभूव स्वामुपनिष्याम किथिद्वाहै।भिनिति स राज्येवसभिहितो जनाम ॥ ४७॥

तर नहुपने शानीये कहा-न्देरि । हम माग स इन्ट्रपट्-पर प्रतिष्ठित हूँ । हम्बर्क राज्य और रल दोनोंका अधिवारी हो बचा हूँ। अबत कुम्हरे साथ समागम वरनेमें कोई अवर्म नहीं है। क्योंकि तुम स्टब्र हे ज्योगोग्ने आयी हुई चस्तु हो।? यह सुनकर शानीन कहा-न्माएएए । मिने एक कर के रकरता है। वह अभी समास नहीं हुआ है। उठकी समाप्ति हो जाने-पर सुख ही दिनोंने म आपक्षी वेवामें उपस्थित होर्जनी।? शनीके ऐसा कहनेपर नहुप नाठ गये॥ ४०॥

अय शबी दुःगशोकार्ता भर्छदर्शनलालसा नहुप-भयगृहीता बृहस्पतिमुणगच्छत् स च तामत्युद्धिगां ध्ट्रेय प्यानं प्रविदय भर्छकार्यतत्परां द्यात्वा यूट्स्पति- रवाचातेनैव व्रतेन तपसा चान्विता देवी वरदामुप-श्रुतिमाहय तदा सा ते इन्ह्रं दर्शियप्यतीति साथ महानियमस्थिता देवीं वरदामुपश्रुति मन्त्रेराह्मपति सोपश्रुतिः दाचीसमीपमगादुवाच चैनामियमसीति त्वयाऽऽह्ततोपस्थिता कि ते प्रियं करवाणीति तां सूर्धो प्रणम्योवाच दाची भगवत्यहींस मे भर्तारं दर्शियतुं त्वं सत्या ऋता चेति सैनां मानसं सपोऽनयत् तवेन्द्रं विसन्नश्चियातमदर्शीयत् ॥ ४८॥

इसके बाद नहपके भयसे डरी हुई शची दुःख-शोकसे आतर तथा पतिके दर्जनके लिये उत्किष्ठत हो बृहस्पतिजीके पास गर्यो । उन्हें अत्यन्त उद्विग्न देख बृहस्पतिजीने ध्यानस्य होकर यह जान लिया कि यह अपने स्वामीके कार्यकाधनमे लगी हुई है। तब उन्होंने शचीसे फहा-'देवि ! इसी व्रत और तपस्याचे सम्पन्न हो तुम बरदायिनी देवी उपश्रुतिका आबाहन करो । तब वह तुम्हे इन्द्रका दर्शन करायेगी।' गुरुका यह आदेश पाकर महान् नियममें तत्पर हुई शचीने मन्त्रोंद्वारा चरदायिनी देवी उपश्रुतिका आहान किया। तत्र उपश्रतिदेवी शचीके तमीप आयी और उनसे इस प्रकार बोर्सी- इन्द्राणी | यह मै तुम्हारे सामने खड़ी हूँ । तुमने बुछाया और मैं तत्काल उपस्थित हो गयी। बोलो। में तुम्हारा कीत-सा प्रिय कार्य करूँ !' शचीने देवीके चरणोंमे मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा-भगवति । आप मुझे मेरे पतिदेवके दर्शन करानेकी कृपा करे । आप ही ऋत और सत्य 🖁 । र उपश्रुति शचीको मानसरोवरपर छे गर्या । वहाँ उसने मणालकी ग्रन्थियोंसे छिपे हुए इन्द्रका उन्हें दर्शन करा दिया ॥ ४८ ॥

तामथ पत्नी क्रशां ग्छानां चेन्द्रो दृष्ट्या चिन्तया-म्वभूव अहो मम दुःखमिद्युपगतं नग्नं हि मामिय-मन्विष्य यत्पत्यभ्यगमद् दुःखातेति तामिन्द्र उवाच कथं वर्तयसीति सा तमुवाच नहुपो मामाह्यपि पत्नी कर्तुं काळश्चास्य मया छत इति तामिन्द्र उवाच गच्छ नहुपस्त्वया वाच्योऽपूर्वेण मामृषियुक्तेन यानेन त्वमधिरुद्ध उद्धहस्वेति इन्द्रस्य महान्ति चाहनानि सन्ति मनःभियाण्यधिरुद्धानि मया त्वमन्येनोपयातु-मर्हसीति सैवमुक्ता हृण्य जगामेन्द्रोऽपि विसन्नम्थिन्य-मेवाविवेश भूयः॥ ४९॥

अपनी पत्नी श्राचीको हुर्यछ और दुखी देख इन्द्र मन-ही-मन कहने लगे—'जहीं! यह यहे दुःखकी बात है कि मै यहाँ छिपा हुआ वैठा हूँ और मेरी यह पत्नी दुःखये आतुर हो मुझे हुँद्वी हुई यहाँतक आयी है।' इस प्रकार खेद प्रकट करके इन्द्रने अपनी पत्नीस कहा—'देवि! कैसे दिन निता रही हो!' शन्ती बोली—'प्राणनाय! राजा नहुष इन्द्र बना बैठा है और मुझे अपनी पत्नी वनानेके लिये बुला रहा है। इसके लिये मुझे कुछ ही दिनोंका नमय मिला रे और मैंने नियत समयके बाद उसकी बात माननेका बनन दे दिया है।' 'तन इन्छने उनसे कहा 'जाओ और नहुपये इस प्रकार कही—'राजन्! आप ऋषियोसे जुते हुए अर्म् वाहनपर आरत्व होकर आइये और मुझे अपनी सेवाम ले चलिये। इन्द्रके पास मनको प्रिय लगनेवाल नहे नड़े बाहन हैं) किंतु उन सम्पर में आरुद हो जुकी हूँ, अतः आर उन सबसे मिन्न किसी और ही विलक्षण वाहनसे मेरे पास आर्थ।'' इन्द्रके इस प्रकार मुसाब देनेपर हाची हर्षपूर्वक लीट गर्ध और इन्द्र भी पुनः उस कमलनालकी ग्रन्थिम ही प्रविष्ट हो गये॥ ४९॥

अथेन्द्राणीमभ्यागतां दृष्ट्या तामुवाच नहुषः पूर्णः स काल इति तं राज्यव्रवीच्छक्रेण यथोक्तं स महर्षि-थुक्तं वाहनमधिक्रदः राजीसमीपमुपागच्छत् ॥ ५०॥

हन्द्राणीको आयी हुई देख नहुपने उससे कहा— देवि । तुमने जो समय दिया था। वह पूरा हो गया है।' तय हाचीने इन्द्रके यताये अनुसार सारी याते कह सुनायीं। नहुप महर्षियोंसे जुते हुए वाहनपर आरुट हो हाचीके समीप चले॥

अय मैत्रावरुणिः कुम्भयोतिरगस्य मृदिवरो महर्पीन् धिक्कियमाणांस्तान् महुपेणापश्यत् पद्भयांच तेनास्पृश्यतः ततः स नहुपमनवीदकार्यम्बन्धः पाप पतस्य महीं सपौं भय यावद्गृमिगिरपश्च तिष्ठेषुः स्तावहिति स महर्पिवाक्यसमकालमेव तसाद् यानाववापततः ॥ ५१ ॥

इसी समय मित्रावषकको पुत्र कुरमत प्रतिवर अगस्यने देखा कि नहुप महर्षियोंको तीत्र गतिने चरुनेके क्षिये धिरकार और फटकार रहा है। उसने अगस्यके द्यारिम भी दोनों वैरोति धनके दिये। तथ अगस्यके नहुपते कहा— ज करने योग्य नीच कर्ममें प्रवृत्त हुए पार्ग नहुप । त् अमी एप्टीपर किर जा तथा जवतक प्रश्वी और पर्वत स्थिर रहे। तवतकके लिये वर्ण हो जा। महर्षिके हतना कहते ही नहुप उम वाहनवे लीचे पर पड़ा।। ५१॥

यथानिन्द्रं पुनक्षेलोक्यमभयत् ततो देवा म्रूपयध्यभगवन्तं विष्णुं रारणिनद्राथेऽभिनमुरू खुरनंतं भगवन्तं विष्णुं रारणिनद्राथेऽभिनमुरू खुरनंतं भगवन्तिन्द्रं ब्रह्महत्याभिभूतं बातुमहंसीति ततः स वरद्स्तानव्रवीद्रश्वभेषं यवं वैष्णवं राकोऽभियजतं ततः खस्थानं प्राप्यत्वीति ततो देवा म्रूपयय्वेन्द्रं नापद्यन् यदा तदा राचीमूचुर्गंच्छ पुभगे इन्द्रमानयः स्वेति सा पुनस्तत्त्वरः समभ्यगच्छदिन्द्रश्च तस्तात् सरसः प्रत्युत्याय बृहस्पतिमभिजगाम बृहस्पतिश्चावनं सेष्यं महाकतुं राकायाहरत् तत्र कृष्णसारदं मध्यभ्ववनुत्रस्त्र वाहनं तमेव कृत्वा इन्द्रं मरुत्यति वृहस्पतिः स्वं स्थानं प्राप्यमासः ॥ ५२ ॥

नशुषका पतन हो जानेपर त्रिक्छोक्षीका राज्य पुनः बिना हन्द्रके हो गया, तथ देवता और ऋषि इन्द्रके छिये भगवान् विष्णुकी शरणमे गये और उनसे बीठे—भगवान् । महा- हरमाठे पिक्षित हुए इन्द्रकी रखा कीळियां। तथ वे पर स्वाय किष्णुकी शरणमे गये और उनसे बीठे—भगवान् । इन्द्रकी रखा कीळियं। तथ वे पित अपना समावान् विष्णुके उद्देश्यते अश्यमेष यश करें। तथ वे पित अपना समा मात्र करें। १ यह गुनकर देवता और महावि इन्द्रको हुँ हुने छगे। अब वे कहीं उनका पता म पा सके, तथ वे शवीरे बोठे—'धुमगे। तुम्हीं जाओ और इन्द्रको यहां छे आओ। १ तम अची पुनः मानस्पीयपर गर्यो। शवीके कहनेते इन्द्र उस स्रोपस्य निकलकर बृहस्पतिजीके पास आये। इहस्पतिजीने इन्द्रके किष्मध्येष नासक महायक्षा अनुधान किया। उस धर्मो शवार वान्तर वृहस्पतिने पुनः देयराज इन्द्रको अपने पद्यपर प्रतिक्षित किया। ५२ ॥

ततः स देवराङ् देवैद्यांपिकः स्तूयमानस्त्रिविष्टम-स्थो निष्कत्मयो वभूव ह ब्रह्मवर्ध्या चतुर्षु स्थानेषु वनितामिवनस्पतिगोषु व्यभजदेवमिन्द्रो ब्रह्मतेजः-प्रभावोपवृद्धितः शञ्जवर्षे कृत्वा स्वं स्थानं प्रापितः ॥५३॥

वदनत्तर देवताओं और ऋषियोंने अपनी खात सुनते हुए देवराज इन्द्र निष्णप हो खर्गलोकमें रहने छ्ये। अपनी झहाहत्याको उन्होंने छी, अभिन, बुध और ग्री—इन खार स्मानॉर्मे विमक्त कर दिया। झहानेजके प्रमावये बृद्धिको प्राप्त 'हुए इन्द्रने छनुओंका वच करके पुनः अपना खान प्राप्त कर छित्रा॥ ५३॥

( नहुषस्य शापमोक्षनिमित्तं देवैर्ऋपिभिश्च याच्यमानोऽगस्त्यः प्राहः ।

यावत् खकुछजः श्रीमान् धर्मराजो युधिष्ठिरः। कथयित्वा सकान् प्रशान् भीमं तं च विमोक्यते ॥ )

उभर नहुषको द्यापचे छुटकारा दिलानेके छिपे देवताओं और ग्रापियोंके प्रार्थना करनेपर द्यारक्यने कहा — जाव नहुष-के कुलमें उत्पन्न हुए श्रीमान् घर्मराक प्राधिष्ठिर उनके प्रकॉ-का उत्पर देकर मीमचेनको उनके बन्धनते छुड़ा देंगे, तब नहुषको भी वे शावरं मुक्त कर देंगे? []

धाकाशगङ्गागतस्य पुरा भरद्वाजो महर्षिरुपा-स्पृशम् त्रीन् क्षमान् क्षमता विष्णुनाभ्यासाप्तिसः स भरद्वाजेन सस्रिकेटेन पाणिनोरस्ति वाहितः सलक्षणोरस्कः संवृत्तः ॥ ५४ ॥

प्राचीन कालमें सहिष्ट सरहान आकाश-पञ्जाके बालमें बहें हो आचमन कर रहे थे। उस समय तीन पराचे त्रिलोकीको नापते हुए भगवान, विष्णु उनके पासतक आ पहुँचे। तब सरहाअने लालसहित हायसे उनकी छातीमें प्रहार किया। इसरे उनकी छातीमें एक चिह्न वन यया॥ १४॥ भृगुणा महर्षिणा शसोऽग्निः सर्वेमश्रत्वसुः वानीतः॥ ५५ ॥

महर्षि स्गुके शारवे अग्निदेव सर्वमधी हो गये ॥५५॥
अदिविवें देवानामध्यमयचेत्वत् भुक्तवासुरान्
हिम्प्यत्तीवि तत्र सुध्ये वत्यव्यासमामावागच्छद्दिति
वाबोच्च् भिक्षां देहीति तत्र देवैः पूर्वमेतत् प्रास्यं
बाग्येनत्यदिविभिक्षां नादाव्य भिक्षाप्रत्याच्यानविविवेत सुपेन ब्रह्मभूतेनादितः शक्ता अदितेवद्देर
भिवप्यति न्यया विवस्ततो द्वितीयजनमन्यण्डसंक्षितस्य अण्डं मातुर्गदृत्या मारितं स मार्तण्डो
विवस्त्रानभवच्छाद्वदेवः ॥ ५६॥

अदिविने देवताओंके लिये इस उहेरससे रसोई तैयार की थी कि वे इसे खाकर असुरोंका सथ कर तकेंगे। इसी समय खुप अपनी मतचर्या समाप्त करके अदिविके पास गये और बोले—'मुले मिखा दीजिये।' अदितिने सोचा यह अन्न यहले देवताओंको ही खाना चारिये, दूसे किसीको नहीं। इसलिये उन्होंने सुपको मिखा नहीं दी। मिखा न मिलनेसे रोक्में मरे हुए बाहाण सुभने अदितिको यह झाप दिया कि अपड नामधारी विवस्तानके दूसरे जनमके समय अदितिके उदर्से पीड़ा होगी।' माता अदितिके पेटका बहु अण्ड उस पीड़ाहारा मारा गया। मृत अण्डसे प्रकट होनेके कारण आददेवस्तक विवस्तान् सार्वण्ड नामसे प्रकट होनेके कारण आददेवस्तक विवस्तान् सार्वण्ड नामसे प्रवह हुए ॥५६॥

दश्रस्य या बैट्टाहितरः पष्टिरासंस्ताभ्यः कद्रयपाय वयोदश प्रादाद दश धर्माय दश मनचे सप्त-विश्वतिमिन्द्वे तासु तुल्यासु नक्षत्राख्यां गतासु रोहिण्यामस्यधिकं प्रीतिमानसूत् ततस्ताः शिष्टाः पत्न्य ईंग्योवत्यः पितुः समीपं गत्वेममर्थं शर्यसमगवन्नसासु तुल्यप्रभावासु सोमो रोहिणीं प्रत्यधिकं भजतीति सोऽव्रचीद् यक्सेनमाविक्येतेति दसशापात् सोमं राजानं यहमा विवेश स यहमणा-ऽऽविद्यो द्धमगाद् द्सरचैनमञ्जीन समं वर्तपसीति तत्रर्थयः स्रोममञ्जयन् स्रीयसे यक्ष्मणा पश्चिमायां दिशि समुद्रे हिरण्यसरस्तीर्थं तत्र गत्वा आत्मान-मभिषेचयस्वेत्यथागच्छत् सोमस्तत्र हिरण्यसरस्तीर्थं गत्वा चात्मनः सेचनमकरोत् स्नात्वा चात्मानं पाप्पनो मोक्षयामास तत्र चावभासितस्तीर्थे यहा सोमस्तदा प्रसृति च तीर्थे तत् प्रभासमिति नामा ख्यातं वभूव ॥ ५७ ॥

प्रजापति दसके साठ कन्याएँ थीं । उनमें तेरहका विबाह उन्होंने कस्यपजीके साथ कर दिया । दस कन्याएँ धर्मको; दस मनुको और स्ताईस कन्याएँ चन्त्रमाको दे हालीं । उन स्ताईस कन्याओंको नक्षत्र नामसे प्रसिद्धि हुईं । यशिष वे सक्कीन्छ अविक रोहिणीपर ही प्रेम करने लगे । यह देख श्रेष पतियोंके मनमें ईंप्यां हुई और उन्होंने निताके समीप जाकर यह दात वतायी-- 'भगवन ! हम सब वहिनोंका प्रभाव एक-सा है तो भी चन्द्रदेव रोहिणीयर ही अधिक स्नेह रखते हैं।" यह सन-कर दक्षने कहा- 'इनके भीतर यहमाका प्रवेश होगा ।' इस प्रकार ब्राह्मण दक्षके शापसे राजा सोमके शरीरमे यहमाने प्रवेश किया । यथमासे प्रस्त होकर राजा लोग प्रजापति टक्सके पान गये। रोषका कारण पूछनेपर दक्षने उनसे कहा-'तम अपनी सभी पिनयोंके प्रति समान वर्ताव नहीं करते हो. उसीका यह दण्ड है। वहाँ दूसरे ऋषियोंने सोमसे कहा-·तुम यक्ष्मासे श्रीण होते चले जा रहे हो। अतः पश्चिम दिशामें समदके तटपर जो हिरण्यसर नामक तीर्थ है। वहाँ जाकर अपने-आपको स्नान कराओ । तब सोमने हिरण्यसर तीर्थमे जाकर वहाँ खान किया । खान करके उन्होंने अपने-आपको पापसे छुड़ाया । उस तीर्थमें वे दिव्य प्रभासे प्रमासित हो उठे थे। इसलिये उसी समयसे वह स्थान प्रमासतीर्थके नामसे विख्यात हो गया ॥ ५७॥

तच्छापादचापि क्षीयते सोमोऽमाचास्यान्तरस्थः पौर्णमासीमाञ्जेऽधिष्टितो मेघलेखाप्रतिच्छन्नं वपु-र्दर्शयति मेघसदशं वर्णमगमत् तदस्य शशलक्ष्म विमलमभवत् ॥ ५८॥

उसी शापसे आज भी चन्द्रमा कृष्णपक्षमे आमाबाखातक सीण होता रहता है और शुक्लपक्षमे पूर्णिमातक उसकी वृद्धि होती रहती है। उसका मण्डलाकार स्वरूप मेचकी श्याम रेखासे आच्छल-सा दिखायी देता है। उसके शरीरमें खरगोग-का-सा चिह्न मेचके समान श्यामवर्णका है। वह स्पष्टरूपसे प्रतीत होता है॥ ५८॥

स्थूळशिरा महर्षिमेरीः प्रागुत्तरे दिग्विमाने तपस्तेपे ततस्तस्य तपस्तप्यमानस्य सर्वगन्धवदः श्रुचिर्वायुर्वायमानः शरीरमस्पृशत् स तपसा तापित-शरीरः कृशो वायुनोपवीज्यमानो हृद्ये परितोष-मगमत् तत्र किळ तस्यानिळव्यजनकृतपरितोषस्य सञ्चो वनस्पतयः पुण्पशोभां निद्दिशतवन्त इति स पताञ्शशाप न सर्वकाळं पुष्पवन्तो भविष्य-थेति॥ ५९॥

पूर्वकालकी बात है, मेरुपर्वतके पूर्वोचर भागमे रथूल-हिरा नामक महर्षि बड़ी भारी तपस्था कर रहे थे। उनके तपस्था करते समय सब प्रकार सुगन्य लिये पवित्र वायु वहने लगी। उस वायुने प्रवाहित होकर प्रुनिके श्ररीरका स्पर्ध किया। तपस्थासे संतर श्ररीरवाले उन कशकाय मुनिने उस वायुने बीजित हो अपने हृदयमें बड़े संतोपका अनुमव किया। वायुके हारा न्यजन हुलानेसे संतुष्ट हुए मुनिके समक्ष हुस्तीने तत्काल फूलकी शोमा दिखलायी। इससे यह होकर सुनिने उन्हें बाप दिया कि तुम हर समय फूलोंमें भरे-पूरे नहीं रहोंगे ॥ ५९ ॥

नारायणो छोकहितार्थं वडवामुखो नाम पुरा महर्षिर्वभूव तस्य मेरी तपस्तप्यतः समुद्र आहतो नागतस्तेनामर्पितेनातमगात्रोप्मणा समुद्रः स्तिमित-ज्ञङः इतः स्वेद्यस्यन्तसददाश्चास्य लवणभावो जनितः ॥ ६०॥

एक समय भगवान् नारायण लोकहितके लिये बहवामुरा नामक महर्षि हुए । जब वे मेरुपर्वतगर तपस्या कर रहे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने समुद्रका आवाहन क्रिया; किंतु वह वहीं आया । इनसे अमर्पमे भरकर उन्होंने अपने शरीरकी गर्मारे समुद्रके जलको चञ्चल कर दिया और पक्षीनेके प्रवाहकी मॉति उसमें खारायन प्रकट कर दिया ॥ ६०॥

उक्तश्चाप्यपेयो भविष्यस्येतचते तोयं वडवासुय-संक्षितेन ऐपीयमानं मधुरं भविष्यति तदेतदचापि घडवासुखसंक्षितेनासुबतिंना तोयं समुद्रात् पीयते ॥ ६१ ॥

खाय ही उससे कहा—'समुद्र'। तू पीनेयोग्य नहीं रह जायगा। तेरा यह जल बडबामुखके द्वारा शारवार पीया जानेपर मधुर होगा।' यह बात आज भी देखनेमें आती है। बडबामुखसंजक अग्नि समुद्रसे जल लेकर पीती है।। दर ॥

हिमवतो गिरेर्डुहितरमुमां कन्यां रुद्दश्चकमे भुगुरपि च महर्पिहिंमचन्तमागत्याववीत् कन्यामिमां मे देहीति तमववीद्भिमवानभिलक्षितो वरो रुद्द इति तमववीद् भृगुर्यसात् त्वयादं कन्यावरण-कृतभावः मत्याच्यातस्तसात्र स्त्रामां भवान् भाजनं भविष्यतीति ॥ ६२॥

हिसवानकी पुत्री उसाको जब वह कुमारी अवसामें भी
तभी बढ़ने पानेकी इच्छा की । दूसरी ओरसे महर्षि भग्न भी
वहाँ आकर हिसवानसे बोले—अपनी यह कत्या मुझे दें हो।'
तब हिसवानसे उनसे कहा—'इस कत्याके लिये देख-मुनकर
लक्षित किये हुए वर कद्रदेव हैं।' तब भृगुने कहा—मैं
कत्याका वरण करनेकी भावना लेकर यहाँ आया था। किंतु
तुमने मेरी उपेका कर दिया है। इसलिये मैं शाप देता हूँ कि
तुम रत्नीके मण्डार नहीं होओंगे'।। ६२॥

अद्यप्रभृत्येतद्वस्थितसृपिवचनं तदेवंविषं

माहात्स्यं ब्राह्मणानाम् ॥ ६३ ॥

आज भी महर्षिका वह वचन हिमवान्पर ज्यों कार्य छागू हो रहा है। ऐवा ब्राह्मणोंका माहात्म्य है॥ ६३॥

क्षत्रमपि च व्राह्मणप्रसादादेव शाध्वतीमव्यर्ग च पृथिवीं पत्नीमभिगम्य वुभुजे ॥ ६४ ॥

छनिय जांति भी ब्राह्मणाँकी कृराते ही छटा रहनेवानै इस अविनाशिनी पृथ्वीको पत्नीकी भाँति पाकर इसका उपनेत करती है ॥ ६४ ॥ यदेतद् ब्रह्माद्रीषोभीयं तेन जगद् धार्यते ॥ ६५ ॥ यह जो अन्नि और सोमस्यन्धी ब्रह्म है। उसीके द्वारा

सम्पूर्ण जगत् धारण किया जाता है ॥ ६५ ॥

द्वस्थतः— सूर्याचन्द्रमसौ च्रष्टुः केशाश्चेवांशवः स्मृताः । बोधयंस्तापयंद्रचैव जगदुत्तिपृते पृथक् ॥६६॥

कहते हैं कि सूर्व और चन्द्रमा (अग्नि और सोम) मेरे नेत्र हैं तथा उनकी किरणोंको केश कहा गया है। सूर्व और चन्द्रमा बगतको कमशः ताप और मोद प्रदान करते हुए प्रथक् अदित होते हैं॥ ६६ ॥

( नाम्नां निककं वृक्ष्यामि प्रशुप्तिकाग्रमानसः ।) वोधनात् तापनाचेव जगतो हर्पणं भवेत् । अग्नीयोमकृतैरेभिः कर्मभिः पाण्डुनन्दन । हर्पोकेशोऽहमीशानो वरदो लोकभावनः ॥ ६७ ॥

अव में अपने नामोंकी व्याख्या करूँगा। तुम एकाउम-चित्र होकर सुनो। जगतको मोद और ताप प्रदान करनेके कारण चन्द्रमा और दुर्व हर्षदायक होते हैं। पाण्डुनन्द्रन। अग्नि और तोमहारा किये गये इन कर्मादारा में विश्वभावन परदायक ईश्वर ही 'हुणीकेत्री' कहकाता हूं ॥ ६७ ॥ एकोपहृतयोगेन हरे आगं कतुष्वहम्। घणीश्च मे हरिः श्रेष्ठस्तस्माद्धाररहं स्मृतः ॥ ६८ ॥

यजमें ब्हळोपहूता सह दिवा? आदि मन्त्रसे आवाहम करनेपर में अपना भाग हरण (स्वीकार ) करता हूँ त्या मेरे शरीरका रंग भी हरित (स्याम ) है, हर्सळेथे मुझे ब्हरिंश कहते हैं ॥ ६८॥

धाम सारो हि भूतानामृतं चैव विचारितम् । ऋतधामा ततो विद्रैः सद्यक्षाहं प्रकीतिंतः ॥ ६९ ॥

प्राणिवीके वारका नाम है थाम और ऋतका अर्थ है वत्यः ऐसा विद्यानीने विचार किया है ! हवीलिये बादणोंने तत्काल मेरा नाम 'ऋतथाया' रख दिया था ॥ ६९ ॥ बद्यां च धरणों पूर्वमविन्तं वे गुद्धागताम् । गोविन्द इति तेनाहं देवैवीरिअरिभिन्दतः ॥ ७० ॥

मैंने पूर्वकालमें नष्ट होकर रसातलमें गयी हुई एव्योको पुनः वराहरूप धारण करके भाष्ट किया था। इस्रक्षिय देवलाओंने अपनी बाणीद्वारा भोविन्द? कहकर मेरी स्तुति की थी ( गाँ विन्दित हति गोविन्द: — जो एव्योको भारा किराहरू

शिपिबिष्टीत चाष्यायां हीनरोमा च यो भवेत् । तेनाविष्टं तु यस्किचिच्छिपिबिष्टेति च स्मृतः ॥७१॥ भेरे 'शिपिबिष्ट' नामकी ब्याख्या इत प्रकार है। रोमहीन प्राणीको चिपि कहते हैं —तथा विष्ठका अमें है व्यापक । मैंने निराकाररूपये समस्त जगतको व्याप्त कर रक्खा है, इसिंवये मुझे श्वीपिबंध? कहते हैं ॥ ७१ ॥ यारको मामृषिरव्यम्रो नैकयकोषु गीतवान् । चिपिविद्य इति ह्यस्ताद् गुह्यनामधरी ह्यहम् ॥ ७२ ॥

यात्कपुनिने शान्तिनित्त होकर अनेक यशौंमें शिपिनिष्ट कहकर मेरी महिमाका गान किया है। अतः मै इस गुझनाम-को घारण करता हूँ ॥ ७२ ॥

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्त भ्रृपिरुदारधीः। मत्यसादादधो नष्टं निरुक्तमभिज्ञनिमवान् ॥ ७३ ॥

उदारचेवा यास्क ग्रानिने शिषिषिष्ट नामसे मेरी स्तुति करके मेरी ही कुपाने पाताळलेकमें नष्ट हुए निरुक्तशास्त्रको पुनः प्राप्त किया था॥ ७३॥ न हि जातो न जायेयं न जानिष्ये कदाचन।

क्षेत्रहः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः॥ ७४॥ सैने न तो पहले कभी जन्म लिखा है। न अब जन्म लेता हूँ और न आगे कभी जन्म लूँगा। से समस्त प्राणियों-के शरीरमें रहनेवाला क्षेत्रह आत्मा हूँ। ह्सीलिये मेरा नाम अका है॥ ७४॥

नोकपूर्वे मया श्रुद्धमश्रीलं वा कदाचन । श्रुटता म्ह्रास्त्रता सा मे सत्या देवी सरस्वती ॥ ७५ ॥ सचासचैय कौन्तेय मयाऽऽवेशितमात्माने । पौक्करे म्ह्रासद्ने सत्यं माम्रुपयो विदः ॥ ७६ ॥

मैंने कमी ओछी या अहळील बात दुंहरे नहीं निकाळी है। उत्यक्तरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वतीदेवी मेरी वाणी है। कुन्तीकुमार। वत् और अवत्को मी मैंने अपने मीतर ही प्रियट कर रहला है। इसलिये मेरे नामि-कमलरूप ब्रह्मा के में रहनेवाळे ऋषिनण छुद्रे। श्वारं बहते हैं॥७५-७६॥

सत्त्वात्र च्युतपूर्वोऽदं सत्त्व वैविद्धं मत्कृतम् ! जन्मनीहा भवेत् सत्त्वं पौविंकं मे धनंजय ॥ ७७ ॥ निपशीकर्मसंयुक्तः सत्त्वतक्षाप्यकलमपः । सात्त्वतक्षानदृष्टोऽद्वं सत्त्वतामिति सात्त्वतः ॥ ७८ ॥

धनंतय । में पहले कभी सरवसे च्युत नहीं हुआ हूं । सरवक्षो सुराते ही उत्तरू हुआ समझो । मेरा वह प्रतान सरव इस अवतारकालमें भी विद्यमान है । सरवके कारण ही में पायते रहित हो निष्कामकर्ममें लगा रहता हूं । मयत्वसास पुरुषोंके साखतशन (पाश्चराजादि वैष्णवतन्त्र) से मेरे रक्तरका बोध होता है । इन सब कारणोंचे लोग सुसे स्याचता कहते हैं ॥ ७७-७८ ॥ अधामि मेटिनी कर्ष

रूषामि मेदिनी पार्थं भृत्वा कार्ष्णायसो महान् । रूप्पो वर्णञ्ज मेयसात् तसात् रूष्णोऽहमर्जुन ॥७९॥ पृथापुत्र अर्जुत् । मैं कार्य जेनेन्य ०

प्रयापुत्र अर्थुत । मैं काले लोहेका विशाल फाल बनकर इस पृथ्वीको जोतता हुँ तथा मेरे शरीरका रग भी काला

सूर्व और चन्नमा ही अन्ति एव सोम हैं। वे नायको एर्प प्रदान करनेके कारण हुनी कहकार्ड हैं। वे ही अपनान्के केश क्षांत्र किरने हैं, इस्किंग्ने मगशनका नाम कुनीकेश है।

है, इसकिये में 'कृष्ण' कहळाता हूँ ॥ ७९॥ मया संश्वेपिता भूमिरिकृत्योंम च वायुना। चायुक्ष तेजसा सार्ध वैकुण्ठत्वं ततो मम॥ ८०॥

मंने भूमिको जलके साथ, आकाशको वायुके साथ और वायुक्त तिकके साथ स्वयुक्त किया है। इसल्विये ( विगता कुण्ठा पञ्चाना भूताना मेलने असामध्ये वस्य सः विकुण्ठः: विकुण्ठः एव वैकुण्ठः:—पॉचॉ भूत्तिको मिलानेमें जिनकी शक्ति कभी कुण्ठित नहीं होतीः वे भगवान् वैकुण्ठः हैं। इस खुसिक्तिके अनुसार ) में 'वैकुण्ठः' कहलाता हूँ ॥ ८० ॥ निर्वाणं परमं ब्रह्म धर्मोऽसी पर उच्यते। तसाल च्युतपूर्वोऽहमच्युतस्तेन कर्मणा ॥ ८१ ॥

परम शान्तिमय जो ब्रह्म है, वही परम धर्म कहा गया है। उससे पहले कभी मैं च्युत नहीं हुआ हूँ, इसलिये लोग

मुझे 'अन्युत' कहते हैं ॥ ८१॥

पृथिवीतभसी चोमे विश्वते विश्वतोमुखे। तयोः संधारणार्थं हि मामधोक्षजमञ्जसा ॥ ८२ ॥

(श्वधः) का अर्थ है पृथ्वीः (अश्वः) का अर्थ है आकाश और (ज) का अर्थ है इनको घारण करनेवाला) पृथ्वी और आकाश दोनो सर्वतीमुखी एवं प्रसिद्ध हैं। उनको अनायास ही धारण करनेके कारण लोग मुझे 'अधोक्षज' कहते हैं।। ८२।।

निरुक्तं वेदविदुषो वेदशन्दार्थविन्तकाः। ते मां गायन्ति माग्वेशे अधोक्षज इति स्थितिः॥ ८३॥

वेदोंके ग्रन्थ और अर्थपर विचार करनेवाले वेदबेचा विद्वान् प्रान्वेश ( यत्रशालके एक भाग ) में बैठकर अधो-धन नामते भेरी महिमाका गान करते हैं। इसलिये भी मेरा नाम अधोक्षन है।। ८३।।

(अधोन शीयते यसाद् वदन्त्यन्ये हाघोध्सत्तम् ।)
जिसके अनुप्रहरे जीव अघोगतिम पड्कर श्रीण नहीं होता, उन भगवान्को दूसरे लोग इसी व्युत्पत्तिक अनुसार अधोक्षत्र' कहते हैं॥

शब्द एकपदैरेप व्याहतः परमधिभिः। नान्यो हाघोक्षजो लोके ऋते नारायणं प्रभुम्॥ ८४॥

महिष्ठं छोग अघोष्ठाच शब्दको पृथक्-पृथक् तीन पर्दो-का एक समुदाय मानते हैं—'अ' का अर्थ है जयन्यानः धोक्षः' का अर्थ है पालनन्यान और 'ज' का अर्थ है उत्पत्ति-स्थान । उत्पत्तिः स्थिति और जयके स्थान एकमात्र नारायण ही हैं; अतः उन भगवान् नारायणको छोड़कर संधारमें दूसरा कोई 'अयोक्षज' नहीं कहज सकता ॥ ८४॥

\* ग्रुष्णा नामकी दूसरी खुरमित मी इस प्रकार है— छप् नाम है सर्वका और ण कहते हैं व्यानन्दको । इन दोनोंसे उपलक्षित सिश्वदानन्दमन इयामक्तन्दर गोलोकविदारी नन्दनन्दन श्रीकृष्ण कहलते हैं।

घृतं ममाचिंपो लोके जन्तूनां प्राणधारणम् । घृताचिरहमव्यप्रैवेंदृतैः परिकीर्तितः ॥ ८५॥

प्राणियोंके पाणेकी पुष्टि करनेवास पुत मेरे स्वरूप— भूत अम्मिदेवकी अचिष् अर्थात् स्वालको जगानेवाल है। इसिक्ष्ये शान्तिचत्त वेद्य विदानीने मुसे धृतान्त्र कहा है ॥ ८५ ॥

त्रयो हि धातवः ख्याताः कर्मजा इति ते स्मृताः। पित्तं इक्रेपमा च वायुश्च एप संघात उच्यते ॥ ८६॥

प्तैश्च धार्यते जन्तुरेतैः क्षीणैश्च क्षीयते । व्ययुर्वेदविदस्तसात् त्रिधातुं मां प्रचक्षते ॥ ८७ ॥

गरीरमें तीन घातु विख्यात हैं वात, पित और कहा । वे सन-के-सब कर्मजन्य माने गये हैं। इनके समुदायको त्रिधादु कहते हैं। जीव इन धातुओंके रहनेसे जीवन धारण करते हैं और उनके क्षीण हो जानेपर क्षीण हो जाते हैं। इसस्विय आयुर्वेदके विद्वान् मुझे पत्रिधातुं कहते हैं॥ चुषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो छोकेष्ठ भारत।

वृषा हि संगवान् वसः स्थाता लाक्षु सारतः नैघण्डुकपदास्याने विद्धि मां वृषमुत्तमम् ॥ ८८॥

भरतनन्दन । भगवान् धर्म सम्पूर्ण छोकींमें कृषके नामने विख्यात हैं । वैदिक हान्दार्धवीधक कोशमें कृपका अर्प धर्म बताया गया है; अतः उत्तम घर्मस्वरूप ग्रुप्त बाहुदैव-को श्रृष्य समझो ॥ ८८ ॥

कविर्वराहः श्रेष्टश्च धर्मश्च चृप उच्यते। तस्ताद् वृषाकपि प्राह करुरपो मां प्रजापतिः॥ ८९॥

कृषि शब्दका अर्थ बराइ एवं श्रेष्ठ है और हुए कहते हैं घर्मको । ग्रें धर्म और श्रेष्ठ बराइरूरधारी हूँ। इस्टिये प्रजापति कश्यप मुझे 'श्रृपाकिंप' कहते हैं ॥ ८९ ॥

न चाद न मध्यं तथा चैव नान्तं

कदाचिद् विदन्ते सुराश्चासुराश्च । अताद्योद्यमध्यस्तथा चाप्यनन्तः

वगीतो ऽहमीको विभुजैकसायी ॥९०॥

में जगतका साक्षी और सर्वव्यापी इंटबर हूं। देवना तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य और अन्तका कभी पठा नहीं पाते हैं। इसलिये में 'अनादि', 'अमध्य' और 'अनन्त' कहलाता हूं ॥ ९०॥

शुच्चानि श्रवणीयानि श्रणोमीह धनंतय । न च पापानि गृहामि ततोऽहं चै शुविश्रवाः ॥ ९१ ॥

धनजब ! मैं यहाँ पवित्र एव अवण करने योग्य वचनों को ही सुनता हूँ और पापपूर्ण वार्तोको कमी म्रहण नरीं करता हूँ, इसलिये मेरा नाम ग्राचिश्रवा है॥ ९१॥ एकस्ट्रहः पुरा भूत्वा वराहो सन्टिवर्श्वनः।

इमां चोद्धृतवान भूमिमेकशृङ्गस्ततो छहम् ॥ ९२॥ पूर्वकालमें मेने एक साँगवाले वराहका रूप धारण सर्व

पूत्रकाटमं सन एक जानाम करण है। इस प्रस्तीको पानिसे बाहर निकाला और सारे बागत्वा पानिस बढ़ाया। इसलिये में व्यक्शक्त कहलाता हूँ॥ इस तथैवासं त्रिककुदो चाराहं रूपमास्थितः। त्रिककुत्तेन विख्यातः शरीरस्य तु भापनात्॥ ९३॥

इसी प्रकार नराइल्य घारण करनेपर गौर शरीरमें तीन ककुत् (कॅचे स्थान) थे; इसलियेशरीरके मापसे में वित्रककुत्

नामसे विख्यात हुआ || ९३ ||

विरिञ्ज इति यत् प्रोक्तं कापिछज्ञानचिन्तकैः। स प्रजापतिरेवाहं चेतनात् सर्वछोकछत्॥ ९४॥

कपिन मुनिके द्वारा प्रतिपादित साख्यशास्त्रका विचार करनेवाले विद्वानीने निवे विरिद्ध कहा है, यह वर्षकोकस्रष्टा प्रकापति गिवेरिख़ भैं ही हुँ, क्योंकि मैं ही स्वको चेतना प्रदान करता हैं ॥ ९४ ॥

विद्यासहायवन्तं मामादित्यस्थं सनातनम् । कपिलं माहुराचार्याः सांख्या निश्चितनिश्चयाः ॥ ९५ ॥

तस्वका निक्चय करनेवाळे सांख्यशास्त्रके आचार्योने सुक्षे आदित्य-मण्डलमें खित, विद्यागक्तिके साहचर्यसे सम्पन्न

धनातन देवता क्विस्ट कहा है । ॥ ९५ ॥ हिरण्यगर्भो धुतिमान् य पष च्छन्दस्ति स्तुतः । योगैः सम्पूज्यते तिरवं स एवाहं भुविस्मृतः ॥ ९६ ॥

वेदोंमें जिनकी स्द्वति की गयी है तथा इस जगत्में योगीजन चदा जिनकी पूजा और स्वरण करते हैं। यह तेजस्वी गंदिरण्यगर्भें में ही हैं।! ९६ 11

पक्विशतिसाहस्र भूमवेदं मां प्रचक्षते। सहस्रकालं यत् साम ये वै वेदविदो जनाः॥ ९७॥

नेदके निहान् सुन्ने ही इक्षीय हमार श्रृत्वानीये युक्त 'म्ह्रानेद'और एक हमार वाखाओं वाला 'चामनेद' कहते हैं॥ ९०॥ गायन्त्यारण्यके विधार सङ्ग्रस्तास्त्रे हि दुर्जेभाः । षद्शञ्जाशतसर्धे च सप्तर्जिशतसित्युत्त ॥ ९८ ॥ यसिन्शाखार अञ्चर्वेदे सोऽहसाध्यर्यने स्मृतः ।

आरणकॉर्म आक्षणकोश मेरा ही गान करते हैं। ने मेरे परम भक्त दुर्लग हैं।निव यखुर्वेदकी छण्यन !-आठ +वैंदारि = एक वो एक शाखाएँ मौजूद हैं। उत्त यखुर्वेदमें भी मेरा ही गान किया गवा है ॥ ९८३॥

पञ्चकरणमधर्वाणं छत्याभिः परिवृद्धितम् ॥ ९९ ॥ करण्यनित हिः मां विमा अधर्वाणविदस्तमा ।

अथर्ववदी ब्राह्मण मुझे ही कृत्याओं-गामिचारिक प्रयोगीसे सम्पन्न पञ्चकलात्मक 'अथर्ववेद' मानवे हैं ॥ ९९१॥ शाखानेदाओं ये केचित् याओ शाखामु गीतयः॥१००॥ सरमाणसमुचाराः सर्वोत्तान विद्वि मत्कृतान्।।

वेदीमें जो भित्त-भित्त शाखार हैं। उन शाखाओं प्रें जितने गीत हैं तथा उन गीतींमें स्वर और वर्णके उच्चारण करनेकी वितनी रीतिमाँ हैं। उनस्वको मेरी बतायों हुई ही समझी ॥१००६॥ यत तद्ध्यशिरः पार्थ समुद्रित वरप्रदम् ॥१००॥ सोऽहमेवोत्तरे भागे क्रमास्यविभागवित् ।

ı

कुन्दीनन्दन ! सबको बर देनेवाले को ह्यग्रीव प्रकट होते हैं। उनके रूपमें में ही अवतीर्ण होता हूं । में ही उत्तरभागमें वेद-मनोंके क्रम-विभागऔर अवर-विभागका काता हूं का १०१३। चामादेशितमार्गेण मत्प्रसादान्महात्मना ॥१०२॥ पाञ्चालेन क्रमः भातस्त्तस्माद भुतात् सनातनात् ।

महातम पाञ्चालने वासरेकके वताये हुए ध्यान-मार्गरे मेरी भाराधना करके मुझ सनातन पुरुपके ही कृपाप्रसादसे वेदका क्रमविभाग प्राप्त किया था ॥ १०२५ ॥

वाभ्रव्यगोतः स वभौ प्रथमं क्रमपारगः ॥१०३॥ नारायणाद वरं छञ्चा प्राप्य योगमन्तसम् ।

क्रमं प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गाळवः ॥१०४॥ बाभ्रव्य-गोत्रये उत्पन हुए वे भहर्षि गाळव भगवान्

नारायणवे वर एव परम उत्तम योग पाकर वेदकेक्रमविमाग एवं विक्षाका प्रणयन करके स्वये पहले क्रमविभागके पारङ्गत विद्यान् हुए ये ॥ १०३-१०४॥

कण्डरीकोऽथ राजा च प्रसदत्तः प्रतापवान् । जातीमरणजं दुःखं स्मृत्वास्मृत्वा पुनः पुनः ॥१०५॥ सप्तजातिषु मुख्यत्वाद् योगानां सम्पदं गतः ।

कण्डरीक कुळमें उत्पन्न हुए प्रतापी राजा ब्रहादत्तने सात जन्मीके जन्म-मृत्युत्तम्बन्धी दुःखींका बार-बार स्मरण करके वीवतम बैराग्यके कारण बीच ही योगजनित ऐखर्य प्राप्त कर किया था ॥ १०५३ ॥

पुराहमात्मजः पार्थं प्रथितः कारणान्तरं ॥१०६॥ धर्मस्य कुवरार्द्द्वं ततोऽहं धर्मजः स्मृतः।

कुरुशेष्ठ ! कुन्तीकुमार ! पूर्वकालमें किसी कारणवदा में धर्मके पुत्रकरते प्रतिद्व हुआ था । इसीलिये मुझे (धर्मका) कहा गया है ॥ २०६६ ॥

नरमारायणौ पूर्वे तपस्तेपतुरब्ययम् ॥१०७॥ धर्मयानं समारुढो पर्वते गन्धमादने । तस्कालसमये चैव दशयको वभूव ह ॥१०८॥

पहले नर और नाराक्णने अब धर्ममय रथपर आरूढ़ हो सन्धमादन पर्वतपर अस्य तर किया थाः उसीसमय प्रजापति दक्षका यज आरम्म हुआ ॥ १०७-१०८॥

न चैवाकल्पयद् आगं दशो राइस्य आरत । ततो दधीचिवचनाद् दश्रयक्रमपहरत्॥१०९॥ भारत । उत्त यक्षमें दशने रहके लिये भाग नहीं दिया

कवेदमनके दोनी घरका कमारण करके पहले-पहलेकी छोक्वे बाना और जरारोत्तर पत्रको निकासत दोन्दो प्रशेका एक साथ पाठ करते रहना क्राविकाण कहळाता है । नैसे-अधिन भीके पुरोबितग् इस सन्वका क्रमणठ दर प्रकार है-पश्चित मीठे हैंके पुरोबित पुरोबित चक्रस्य स्त्यादि। क्षश्चरित्रमानका कर्य है धरविकास -एक-एक पदको अक्षय-अक्षय क्राके प्रवना। यथा व्यक्तिमार्थ हैंके पुरोबितग् स्त्यादि। था; इरिलिये दधीचिके कहनेसे च्डिदेवने दक्षके यज्ञका विष्वंस कर डाला ॥ १०९ ॥

ससर्ज शूळं कोपेन प्रस्वलन्तं सुहुर्मुहुः। तच्छूळं भस्ससान्छत्वा दक्षयक्षं सविस्तरम् ॥११०॥ भावयोः सहसागच्छद् वदर्याश्रममन्तिकात्।

चद्रने क्रोधपूर्वक अपने प्रव्यक्ति त्रिशुळका वारवार प्रयोग किया । वह त्रिशुळ दक्षके विस्तृत यशको भस्म करके सहसा वदिकाश्रममें हम दोनों ( नर और नारायण ) के निकट आ पहुँचा ॥ ११०३ ॥

वेगेन महता पार्थ पतन्नारायणोरसि ॥१११॥ ततस्तत्तेजसाऽऽविद्याः केशा नारायणस्य ह । वमुद्यमेश्ववर्णस्त ततोऽहं मुक्षकेशवान् ॥११२॥

पार्थ ! उस समय नारायणकी छातीमें वह त्रिश्चल बड़े वेगसे जा लगा । उससे निकलते हुए तेजकी लपेटमे आकर नारायणके केश मूँजके समान रंगवाले हो गये । इससे मेरा नाम भ्युञ्जकेश हो गया ॥ १११-११२ ॥ सच्च शूळं विनिधूतं हुंकारेण महात्मना । जगाम शंकरकरें नारायणसमाहतम् ॥११३॥

तब महात्मा नारायणने हुंकारच्विके द्वारा उस त्रिश्चको पीछे हटा दिया । नारायणके हुंकारसे प्रतिहत होकर वह

शङ्करजीके हायमें चल गया ॥ ११६ ॥ अय रुद्र उपाधावत् ताचुकी तपसान्वितो । तत पनं समुद्भूतं कण्ठे जब्राह पाणिना ॥११४॥ नारायणः स विश्वातमा तेनास्य शितिकण्ठता ।

यह देख इत तपस्यामे छगे हुए उन ऋषियोपर ट्र्य पड़े। तव विकासमा नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी इद्रदेवका गला पकड़ लिया। इसीसे कण्ठ नीला हो जानेके कारण वे प्नीलकण्ठ'के नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ११४५ ॥ अथ रुद्धविद्यातार्थिमिषीकां नर उद्धरम् ॥११५॥ मन्त्रेश्च संयुवीजाशु सोऽभवत् परशुर्मेहान्।

इसी समय स्ट्रका विनाश करनेके लिये नरने एक सींक निकाली और उसे मन्त्रींसे अभिमान्त्रित करके शीन्न ही छोड दिया । वह सींक एक वहुत बड़े परशुके रूपमें परिणत हो गयी ॥ ११५% ॥

क्षिप्तश्च सहसा तेन खण्डनं प्राप्तवांस्तदा ॥११६॥ ततोऽहं खण्डपरग्रुः स्मृतः परग्रुखण्डनात्।

नरका चलाया हुआ वह परशु सहसा घट्न होरा खण्डित कर दिया गया । मेरे परशुका खण्डन हो जानेसे मैं 'खण्ड-परशु' कहलाया ॥ ११६६ ॥

अर्जुन उवाच

अस्मिन् युद्धे तु वार्ष्णेय त्रेलोक्यशमने तदा ॥११७॥ को जयं प्राप्तवांस्तत्र शंसैतन्मे जनार्दन । अर्जुनने पूछा-पृष्णिनन्दन ! त्रिलोकीका सहार करनेवाने उषयुद्धके उपस्थित होनेपर वहाँ कर और नारायणमें किसको विजय प्राप्त हुई १ जनार्दन ! आर यह बात मुझे बताइये ॥ ११७% ॥

श्रीभगवानुवाच

तयोः संठम्नवोर्युदे स्द्रनारायणातमाः ॥११८॥ उद्विग्नाः सम्सा छत्माः सर्वे छोकास्तराभवत्। नागृह्वात् पावकः शुभ्रं मखेषु सुद्धतं हविः ॥११९॥

श्रीभगवान् चोले—अर्जुन | रुद्र और नारायण जय इस प्रकार परस्पर युद्धमे छंल्यन हो गये, उस समय सम्पूर्ण लोकोंके समस्त प्राणी सहसा उद्धिग्न हो उठे । अग्निन्देव यकोंमें विविधूर्वक होम किये गये विश्चद इतिष्यको भी ब्रहण नहीं कर पाते थे ॥ ११८-११९ ॥

वेदान प्रतिभान्ति स ऋषीणां भावितात्मनाम् । देवान् रजस्तमञ्जेव समाविविशतुस्तदा ॥१२०॥

पनित्रात्मा ऋषियोंको वेदोंका स्मरण नहीं हो पाता था । उस समय देवताओंमे रजोगुण और तमोगुणका आवेश हो गया था ।। १२० ॥

वसुधा संचकम्पे च नमश्च विचचाल ह। निष्प्रभाषि च तेजांसि व्रह्मा चैवासनच्युतः ॥१२१॥ अगाच्छोपं ससुद्रश्च हिमवांश्च व्यद्मीर्यंत।

पृथ्वी कॉपने लगी। आकाश विचलित हो गया। समस तेजस्वी पदार्थ ( व्रह्-नक्षत्र आदि ) निष्मम हो गये। व्रह्मा अपने आसने गिर पड़े। समुद्र स्खने लगा और हिमाल्य पर्वत विदीर्ण होने लगा॥ १२१५॥

वस्मिन्नेवं समुरपन्ने निमित्ते पाण्डुनन्दन् ॥१२२॥ ब्रह्मा वृत्तो देवगणैर्क्स्पिभिश्च महात्मभिः। आजगामाशु तं देवां यत्र युद्धमवर्तत् ॥१२३॥ पाण्डुनन्दन् । ऐसे अपराद्धन पत्रट होनेपर ब्रह्मानी

देवताओं वया महात्मा ऋषियोंको स्थय के बीम उच खानगर आये, जहाँ वह बुद्ध हो रहा था ॥ १२२-१२६ ॥ / सोऽश्वक्रिममहो भूत्वा चतुर्वक्यो निरुक्तगः । उद्याच चचनं रुद्धं कोकानामस्तु वै शिवम् ॥१२४॥ न्यस्यायुधानि विश्वेदा जगतो हितकाम्यया।

निरुक्तरास्य भगवान् चतुर्मुलने हाय जोड़कर रहरदेवी कहा—प्यभो ! समस्त छोकोंका कल्याण हो ! विद्वेशर ! आप जगन्के हितकी कामनासे अपने हिपयार स्त्र दीजिये ॥ १२४६ ॥

यद्शरमथाव्यक्तमोशं लोकस्य भावनम् ॥१२५॥ क्टर्स्थं कर्त् निर्द्वन्द्वमकर्तातं च यं विदुः। व्यक्तिभावगतस्यास्य एका मृतिरियं ग्रामा॥१२६॥

्जो सम्पूर्ण जगत्का उत्पादक, अविनाधी और अस्पर्क ईश्वर हैं, जिन्हें मानी पुरुष कृदस्य, निर्द्रन्द्व, क्रां और अकर्ता सानते हैं, व्यक्त-भावको प्राप्त हुए उन्हीं परमेश्वरण्णे यह एक कल्याणमधी मूर्ति है ॥१२५-१२६॥ नरो नारायणस्त्रेव जातौ धर्मकुलोहहौ । तपसा महता युक्तौ देवश्रेष्ट्री महावतौ ॥१२७॥

'वर्मकुळमें उत्पन्न हुए वें दोनों महानती देवश्रेष्ठ नर और नारायण महान् तपस्याये युक्त हैं ॥ १२७ ॥ वर्ह प्रसादनस्तस्य कुतिश्चित् कारणान्तरे । त्वं चैव क्रोधजस्तात पूर्वसर्गे सनातनः ॥१२८॥

ंकिवी निम्नचे उन्हीं नारावणके कृपायवादें भेरा जन्म हुआ है। तात । आप भी पूर्वलीमें उन्हीं मधवानके क्रोबचे उत्तब हुए सनातन पुरुष हैं॥ १२८॥ मया च सार्चे वरद विदुषेद्ध महर्षिभाः। प्रसादयाद्य होकानां शान्तिमंबतु मा चिरम् ॥१२९॥

भवरद । आप देवताओं और महर्गियोंके तथा मेरे साथ ग्रीव इन मनवान्को प्रक्त कीनिये, निवसे सम्यूर्ण बरात्में ग्रीव ही शाम्ति स्वामित हो? ॥ १९९ ॥ प्रस्रामा त्वेचसुकस्यु रुद्धः कोशाग्निसुल्युन्तन् । प्रसादयामास ततो देवं नाराययं प्रसुम् ।

शरणं च जनामायं वरेण्यं वरदं प्रश्चम् ॥१३०॥ प्रद्वावीके ऐसा कार्तेपर दहरेवने वर्पनी क्रोबानिका ध्यान किया । किर आदिरेव, वरेण्य, वरदायक, वस्त्वमर्थ भगवाद नारायणको प्रचल किया और उनकी शरण ही ॥

ततोऽय वरदो देवो जितकोधो जितेन्द्रियः। मीतिमानभवत् तव चद्रेण सह संगतः॥१३१॥

तब क्रोघ और इन्द्रियोंको जीत लेनेबाले बरदायक देवता नारायण बहाँ बड़े प्रसन्न हुए और चहादेवने गर्छे मिले॥ १३१॥

भ्रमिभेर्म्झणः चैन विद्यपेद्ध सुपूचितः। उवाच देवमीशानभीशः स जगते हरिः ॥१३२॥ यस्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनुस मामतु। नावषोरन्तरं किचिनमा तेऽभूद् शुद्धिरूपया ॥१३३॥

तदनन्तर देवताओं। ऋषियों और ब्रह्मानीं आयन्त पूजित हो जगडीधर श्रीहरिने छहदेवने कहा—प्रमाने ! जो दुम्हें जानता है। वह छुद्धे मी बानता है। जो दुम्हारा अनुसामी है। वह मेरा मी अदुमामी है। हम दोनोंमें कुछ भी अन्तर महीं है। दुम्हारे मनमें इच्छे विपरीत विचार नहीं होना चाहिंथे !! इस्टर ३ ॥

अध्यप्रभृति श्रीवत्सः शूलाङ्को मे भवत्वयम् । सम पाण्यद्वितव्यापिश्रीकण्डस्त्वं मविष्यसि ॥१३४॥

ध्यानचे तुम्हारे शूलका यह चिह्न मेरे बञ्चास्थलमें भीवत्सक्षे नामसे प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कण्डमें मेरे

द्यायके चिद्वते आक्षित होनेके कारण तुम भी 'श्रीकण्ठ' कहलाओंगे'॥ १३४॥

श्रीमगवानुवाच

एवं रुक्षणमुत्वाच परस्परकृतं तदा । सब्यं चैवातुर्रं कृत्वा रुद्देण सहितानुर्यो ॥१२५॥ तपस्तेपतुरुव्यमौ विस्तुत्य त्रिदिबोकसः । एप ते कथितः पार्थं नारायणजयो मृष्ठे ॥१३६॥

सगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—पार्थ ! इस प्रकार अपने-अपने कारीरमें एक दूसनेक द्वारा किये हुए ऐसे लक्षण (चिह्न ) उत्सव करके वे दोनों शृष्टि कहदेवके साथ अनुपम मैंत्री खापित कर देवताओंको विदा करनेके परवात् शान्तिचत हो पूर्वत् सपस्या करने लगे ! इस प्रकार मैंने तुम्हें युद्धेन नारायणकी विजयका कृतान्त वताया है॥ ११५-११६ ॥

नामानि चैव गुह्यानि निरुक्तानि च भारत । श्रृषिभिः कथितानीह यानि संकीर्तितानि ते ॥१३७॥

मारत | मेरे जो गोमनीय नाम हैं। उनकी खुराति मैंने बतायी है। म्हावियोंने मेरे जो नाम निश्चित किये हैं। उनका भी मैंने तुमने वर्णन किया है।। ११७॥ एवं बहुविधे रूपेश्चरामीद चसुन्धराम्। बहारोजें च कौन्तेय गोळोजें च समातनम् ॥१३८॥

कुन्तीनन्दन । इस प्रकार अनेक तरहके रूप धारण करके मैं इस पृथ्वीपर विचरता हूँ। अझलोकमें रहता हूँ और सनातन गोलोकमें विहार करता हूँ ॥ १३८॥

मया त्वं रिक्षतो युद्धे महान्वं प्राप्तवाद्वयम् । यस्तु ते सोऽप्रतो याति युद्धे सम्प्रत्युपस्थिते॥१६९॥ तं बिद्धिः वर्द्धं कौन्तेय देवदेवं क्यांट्रेनम् । काळः स पत्र कथितः कोथजेति मया तव ॥१४०॥

मुस्त मुर्राक्षत होकर तुमने महामारत युद्धने महान् विजय भार की है। बुन्तीनन्दन । युद्ध उपस्थित होनेपर जो पुरुष वुन्छरे आगे-आगे चलते थे, उन्हें तुम जटान्ट्रकारी देवाचिदेत बद्र समझो। उन्होंको मैंने तुमके कोशहारा उत्पन्न बवाया है। ने ही बाळ कहें गये हैं॥ ११९-१४०॥

बिहतास्तेन में पूर्व हतवानसि यान् रिपून्। व्यप्तेयप्रभावं तं देवदेवसुमापतिम्। नमस देवं प्रयतो विद्वेवां हरमक्षयम्॥१४१॥

द्वपने निन चानुओंको सारा है, वे पहले ही रहदेवके हायवे सार दिये गये थे। उनका प्रमान आप्रमेन है। दुम उन देवाधिदेव उमावस्लम विश्वनाम, पापहारी एवं अविनाशी महादेवनीको चयतनित्त होकर नमस्कार करो॥ १४१॥ यस्र से कथितः पूर्व कोथजेति प्रमः प्रमः ।

म ० स० ३---३. २०--

तस्य प्रभाव एवाग्रे यच्छतं ते घनंजय ॥१४२॥ धनजय ! जिन्हें कोधज वताकर मैंने तुमसे बारंबार इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षघर्मपर्वणि

**उनका परिचय दिया है और पहले तुमने जो कुछ सुन रक्ला है**। वह सब उन रुद्रदेवका ही प्रभाव है ॥ १४२ ॥ नारायणीये हिचत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४२ ॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षवर्मपर्वमें नारायणकी महिमाविषयक

ा तीन सौ वयातीसर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥ (दक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिळाकर कुळ १४४ श्लोक है ) रोक्षणात्य अधिक पाठके २ श्लोक मिळाकर कुळ १४४ श्लोक है )

# त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽ**घ्यायः**

जनमेजयका प्रक्त, देवर्षि नारदका क्वेतद्वीपसे छौटकर नर-नारायणके पास जाना और उनके पछनेपर उनसे वहाँके महत्त्वपूर्ण दश्यका वर्णन करना

शौनक उवाच

सौते समहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्। यच्छ्रत्वा मुनयः सर्वे विसायं परमं गताः ॥ १ ॥

**शौनकने कहा-** स्तनन्दन ! आपने यह बहुत बड़ा आख्यान सुनाया है। इसे सुनकर समस्त ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ है ॥ १ ॥

सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनम् । न तथा फलदं सीते नारायणकथा यथा॥ २ ॥

सतक्रमार । सम्पूर्ण ऋषि-आश्रमोंकी यात्रा करना और समस्त तीथोंमें स्नान करना भी वैसा फलदायक नहीं है। जैसी कि भगवान नारायणकी कथा है।। २।।

पाविताङ्गाः सा संवृत्ताः श्रत्वेमामादितः कथाम । नारायणाश्रयां पुण्यां सर्वेपापप्रमोचनीम् ॥ ३ ॥ समस्त पापासे छुड़ानेवाली नारायणसम्बन्धिनी इस

पुण्यमयी कथाको आरम्भरे ही सुनकर हमारे दन-मन पवित्र हो गये ॥ ३ ॥

दुर्दशीं भगवान् देवः सर्वलोकनमस्कृतः। सब्रह्मकैः सुरैः कृत्स्नैरन्यैश्चैव महर्षिभिः॥ ४॥

सर्वलोकवन्दित भगवान् नारायणदेवका दर्शन तो ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओं तथा अन्यान्य महर्वियोंके छिये भी दर्लम है॥ ४॥

दृष्टवान् नारदो यञ्ज देवं नारायणं हरिम्। नुनमेतद्धयनुमतं तस्य देवस्य सूतजा । ५॥

सतनन्दन | नारदजीने जो देवदेव नारायण हरिका दर्शन कर लिया। यह निश्चय ही उन मगवान्की अनुमति-से ही सम्भव हुआ ॥ ५ ॥

यद् दृष्टवान् जगन्नाथमनिरुद्धतनौ स्थितम्। यत् प्राद्रवत् पुनर्भूयो नारहो देवसत्तमी ॥ ६ ॥ नरनारायणी द्रष्टुं कारणं तद् व्रवीहि मे।

नारदजीने जो अनिषद-विग्रहमें स्थित हुए जगनाय

श्रीहरिका दर्शन किया और पुनः जो वे वहाँसे देवश्रेष्ठ नर-नारायणका दर्शन करनेके छिये उनके पास दौड़े गये। इसका क्या कारण है ? यह मुझे वताइये ॥ ६५ ॥

#### सीतिरुवाच

तस्मिन् यहे वर्तमाने राज्ञः पारिक्षितस्य वै॥ ७॥ कर्मान्तरेषु विधिवद्वर्तमानेषु शौनक। कृष्णद्वैपायनं व्यासमृषि वेदनिधि प्रभुम् ॥ ८ ॥ परिपप्रच्छ राजेन्द्रः पितामहपितामहम्।

स्तपुत्रने कहा-गीनक [ राजा जनमेजयका वह यञ्च विधिपूर्वक चल रहा था । उसमै विभिन्न कर्मोंके शीसमै अवकाश मिलनेपर राजेन्द्र जनमेजयने अपने पितामहींके पितामह वेदनिधि भगवान् कृष्णद्वैपायन महर्षि व्याधरे इस प्रकार पूछा || ७-८३ ||

### जनमेजय उचाच

स्रर्पिणा ॥ ९ ॥ नारदेन **रवेतद्वीपाञ्चिवृत्तेन** ध्यायता भगवद्भाक्यं चेप्रितं किमतः परम्।

जनमेजय चोले-भगवन् ! भगवान् नारायणके कथनपर विचार करते हुए देविर्ध नारद जब द्वेतद्वीपरे चौट आये। तव उसके बाद उन्होंने क्या किया १ ॥ ९६ ॥ वद्योधममागम्य समागम्य च तावृपी॥१०॥ कियन्तं कालमवसत् कांकथां पृष्टवांश्च सः।

वदरिकाश्रममें आकर उन दोनों ऋषियोंसे मिलनेके प्रस्रात् नारदजीने वहाँ कितने समयतक निवास किया और उन दोनेंचि कौन-सी कथा पूछी १॥ १०ई॥ इदं रातसहस्राद्धि भारताख्यानविस्तरात्॥११॥ आमन्य्य मतिमन्थेन ज्ञानोद्धिमनुत्तमम्।

एक लाख इलोकोंने युक्त विस्तृत महाभारत इतिहाससे निकालकर जो आपने यह सारमृत कथा सुनायी है। यह बुद्धिरूपी मयानीके द्वारा ज्ञानके उत्तम समुद्रकी सयकर निकाले गये अमृतके समान है ॥ ११६ ॥

सवनीतं यथा दष्मो मरुपाचम्दनं यथां॥१२॥ भारण्यकं च वेदेश्य ओवधिश्योऽमृतं यथा। समुद्रधृतमिदं ब्रह्मन् कथासृतमिदं तथा॥१३॥

ब्रह्मत् । जैसे दहीते सम्बन्धः, सल्यपर्वतये चन्दनः वेदीते भारण्यकः और ओपधियों स्थातः सिकाला गया है। उसी प्रकार आपने यह कथारूपी अमृत निकालकर रमखा है॥ १२-१३॥

त्रपोतिघे त्वयोक्तं हि नारायणकथाश्रयम्। स ईशो भगवान् देवः सर्वभृतात्मभावनः॥१४॥

तयोनिये । आपने सयवात् नारायणकी कथाते सम्वन्ध रखनेवाळी जो बातें कहीं हैं। वे सब इस प्रत्यकी सारभूत हैं। एकके ईश्वर समझात् नारायणदेव स्वपूर्ण भूतोंको उत्पन्न करनेवाळे हैं॥ १४॥

अहो नारायणं तेजो दुर्दशैं द्विजसत्तम। यत्राविद्यान्ति कल्पान्ते सर्वे ब्रह्मात्यः द्युराः ॥१५॥ म्हप्यथ्धः सगन्धर्वा यद्यः किंचिद्यराचरम्। स ततोऽस्ति परं सन्ये पावनं दिवि चेह स ॥१६॥

द्विजभेड । उन भगवान् नारावणका तेज अञ्चत है। सत्त्रपके जिये उनकी ओर देखना भी कठिन है। करनके अन्तर में कठिन है। करनके अन्तरों जिनके भीतर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता, अपि, गम्पर्व तथा जो कुछ भी चराचर जगत् है। वह वव किजीन हो जाता है, उनसे बढकर सरम पावन एव महान् इंड मृतक और सर्वाकीको मैं वृत्ते किसीको नहीं मानता ॥१५-१६॥ सर्वाध्यमाभिगमनं सर्वतीयांवगाहनस्। न तथा फलदं चापि मारायणकथा यथा॥१७॥

समूर्ण ऋषि आश्रमीकी यात्रा करना और समस्त तीर्योमें स्तान करना भी वैद्या एक देनेवाला नहीं है, कैता कि मगवान नाराषणकी कया प्रदान करती है॥ १७॥ सर्वथा पाविताः स्मेष्ट श्रुत्वेमामावितः कथाम्। हरेविंत्रकेश्वरस्येह

सम्पूर्ण विश्वके स्वामी श्रीहरिकी कया सब पापींका नाहा करनेवाळी है। उसे आरम्मसे ही सुनकर हम सब लोग यहाँ सर्वेषा पवित्र हो गये हैं॥ १८॥

न चित्रं रुतवांस्तत्र यदार्थों मे धनंजयः। चासुदेवसहायो यः प्राप्तवाक्षयसुत्तमम्॥१९॥

मेरे पितामह शर्धुनने जो मगबान् वासुदेवकी सहायता पाकर उत्तम वितय भारा कर छी, वह वहाँ उन्होंने कोई अहुत कार्य नहीं किया है॥ १९॥

न चारा फिचिदप्राप्य मन्ये ठोकेप्यपि त्रिपु । त्रेजोक्यनाथो विष्णुः स यथाऽऽसीत् साह्यकत् स चै ॥ त्रिकोकीताथ भगवान् कृष्ण ही जन उनके सहायक येऽ तव उनके किये तीनों लोकीमें किसी वस्तुकी प्राप्ति असम्भव रही होऽ यह मैं नहीं भानता ॥ २० ॥

धन्याश्च सर्व प्वासन् प्रहांस्ते मम पूर्वजाः । हिताय श्रेथसे चैच येपामासीजनार्दनः ॥ २१ ॥

ब्रह्मत् । मेरे सभी पूर्वत घन्य ये, जिनका हित और कल्याण करनेके लिये साक्षात् जनार्दन तैयार रहते ये ॥

तपसाथ सुहस्यो हि भगवार्हे लोकपूजितः। यं सम्बन्तस्ते साक्षाच्छ्रीवत्साङ्गविभूषणम्॥ २२॥

छोकपूजित भगवात् नारायणका दर्शन तो तपस्यासे ही हो सकता है। किंद्र मेरे पितामहोंने श्रीवस्तके चिहुसे विभूषित उन भगवान्का साक्षात् दर्शन अनायास ही पा छिया था॥ २२॥

तेभ्यो धन्यतरश्चैव नारदः परमेष्ठिजः। म चारपतेजसमृषि चेप्रि नारदमन्ययम्॥ २३॥ स्वेतद्वीपं समासाय येन हष्टः स्वयं हरिः। देवप्रसादानुगतं व्यक्तं तत् तस्य दर्शनम्॥ २४॥

जन कवते भी अविक घत्यबादके योग्य ब्रह्मपुष्ठ नारदजी हैं। मैं अविनासी नारदजीको कम तेवादी ऋषि नहीं चमहाता। जिन्होंने देवेतद्वीपर्मे पहुँचकर साक्षाद् श्रीहरिका दर्शन मास कर जिया। जनका वह भगवद्-दर्शन स्वष्ट ही जन ममबान्त्री कुमाका पळ है ॥ २१-२४॥

तद् इष्टबांस्तदा देवमनिरुद्धतनी स्थितम्। वद्दीमाश्रमं यत् तु नारदः भाद्रवत् पुनः॥२५॥ नरनारायणी द्रष्टं कि तु तत् कारणं मुने।

युने । नारद्वीने उस समय बनेतद्वीपमें जाकर जो शनिबद्ध-विग्रहमें स्थित नारावणदेवका साक्षात्कार किया व्यापुनः नर-नारावणका दर्शन करनेके लिये जो वदिका- अमको प्रसान किया हुएका नया कारण है! ॥ २५% ॥ व्यविद्धीपश्चित्रस्थ नारदः परमेष्ठिजः ॥ २६ ॥ व्यविद्धीपश्चित्रस्थ नारदः परमेष्ठिजः ॥ २६ ॥ व्यविद्धीपश्चित्रस्थ मान्य समाग्रस्य च तावृषी । कियन्तं कालमवसस्य प्रभाव कान् पृष्टवांश्चर्षः ॥ २० ॥ अध्यपुन नारद्वी व्यवद्धीयते औटनेपर जन वदिकाभम-में पहुँचकर उन दोनी व्यविद्धीयते भिले, तव वहाँ उन्होंने कितने समयतक निवान किया। और वहाँ उनते किन-किन

प्रताको पुछा । ॥ २६-२७ ॥ श्वेतकोपादुपावुचे तस्मिन् वा सुमहातमनि । किममूतां महातमानी नरमारायणाचुषी ॥ २८ ॥ तदेतन्मे यथातस्यं सर्वमाख्यातुमर्देसि ।

ववेतद्वीपसे कोटे हुए उन नारदलीय महातमा नेर-

नारायण ऋषियोंने क्या वात की थी ! ये सव बातें आप यथार्थरूपसे वतानेकी कृषा करें || २८६ ||

वैशम्पायन उवाच

नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे॥ २९॥ यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्।

वैदास्पायनजीने कहा — शमिततेजस्ती मगवान् व्यासको नमरकार है, जिनके कृपाप्रसादसे मैं मगवान् नारायणको यह कथा कह रहा हूँ ॥ २९६ ॥

प्राप्य इवेतं महाद्वीपं दृष्टा च हरिप्रत्ययम् ॥ ३० ॥ निवृत्तो नारदो राजंस्तरसा मेरुमागमत् । इदयेनोद्रहन् भारं यहुकं परमात्मना ॥ ३१ ॥

राजन् । स्वेतनामक महाद्वीपमे जाकर वहाँ अविनाशी श्रीहरिका दर्शन करके जब नाग्दजी छौटे, तब बड़े बेगले मेक्पर्वतपर आ पहुँचे । परमारमा श्रीहरिने उनने जो कुछ कहा या, उस कार्यभारको वे हृदयसे हो रहे थे ॥३०-३१॥ पश्चादस्याभवद् राजझात्मनः साध्वस्तं महत् । यद् गत्वा दूरमध्यानं क्षेमी पुनरिह्नागतः ॥ ३२॥

नरेश्वर! तत्पश्चात् उनके मनमे यह छोचकर बढ़ा भारी विस्मय हुआ कि मै इतनी दूरका मार्ग ते करके पुनः यहाँ सकुशक कैसे छोट आया १॥ ३२॥

मेरोः प्रचकाम ततः पर्वतं गन्धमादनम्। निपपात च खात् तूर्णं विद्यालां बदरीमतु ॥ ३३ ॥

तदनन्तर वे मेरसे गन्धमादन पर्वतकी और चले और बदरीविशालतीर्थंके समीप तुरत ही आकाशसे नीचे उतर पट्टे II ३३ II

ततः स दहरो देवी पुराणावृष्मित्तमौ। तपश्चरन्तौ समहदातमिष्टौ महावतौ॥३४॥

वहाँ उन्होंने उन दोनो पुरातन देवता ऋषिश्रेष्ठ नर-नारायणका दर्शन किया, जो आत्मनिष्ठ हो महान् वत लेकर बड़ी मारी तपस्या कर रहे थे ॥ ३४ ॥

तेजसाम्यधिकौ सूर्यात् सर्वछोकविरोचनात्। श्रीवत्सलक्षणौ पूर्चौ जटामण्डलधारिणौ॥ ३५॥

वे दोनों सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी थे। उन पूज्य महास्माओंके वस्रःखलमें श्रीवस्तके चिह्न सुजोभित हो रहे थे और वे अपने मस्तकपर जटामण्डल घारण किये हुए थे॥ ३५॥

जालपादमुजो तो तु पादयोध्यकलक्षणी। ब्यूढोरस्को दीर्घमुजो तथा मुष्कचतुरिकणी॥३६॥ षिटदन्तावप्रदर्शे मेघौघसदशखनी। स्नासो पृयुललाटो च सुन्नु सुहतुनासिकौ॥३७॥ उनके द्वामोंमें इंग्रका और चरणोंमें चक्रका चिह था। विज्ञाल बद्धान्यल, वड़ी-वड़ी भुजाएँ, अण्डकोजमें चार-चार बीज, मुखमें साठ दॉव और आठ दाई, मेथके समान गम्मीर स्वर, मुन्दर मुख, चौड़े ल्लाट, बॉकी मींहें, मुन्दर टोढी और मनोहर नारिकासे उन दोनोंकी अपूर्व शोमा हो रही थी॥ ३६-३७॥

आतपत्रेण सहरो शिरसी देवगोस्तयोः। एवं छक्षणसम्पत्री महापुरुगसंक्षिती॥३८॥ तौ दष्ट्रा नारदो हप्रस्ताभ्यां च प्रतिपूजितः। स्वागतेनाभिभाष्याय पृष्टश्चानामयं तथा॥३९॥

उन दोनों देवताओं के मस्तक छत्रके समान प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रुमलक्षणींसे सम्पन्न उन दोनों महापुर्वेका दर्शन करके नारदजीको बढ़ी प्रसन्तता हुई। मगबान् नर और नारायणने भी नारदजीका खागत-सकार करके उनका कुशल-समाचार पूछा॥ १८-१९॥

यमुवान्तर्गतमतिर्निरीक्य पुरुषोत्तमौ। सदोगतास्तत्र ये वे सर्वभूतनमस्हताः॥ ४०॥ इवेतद्वीपे मया दृष्टास्तादशावृषिसत्तमौ।

तदनन्तर नारदजीने उन दोनों पुरुपोत्तमीकी और देखकर मन-दी-मन विचार किया, अहो ! मैंने प्लेतद्वीपमें भगवानकी समाके भीतर जिन सर्वभृतवन्दित सदस्योंको देखा या, ये दोनों ऋपिश्रेष्ठ भी बैंसे ही हैं ॥ ४०६ ॥ इति संखिन्त्य मनसा ऋत्वा चाभिमदक्षिणम् ॥ ४१ ॥ स चोपविचित्रो तत्र पीठे कुशमये शुभे ।

मन-ही-मन ऐसा सोचकर वे उन दोनोंकी प्रदक्षिणा करके एक सुन्दर कुशासनपर वैठ गये ॥ ४११ ॥ ततस्ती तपसां वासी यशसां तेजसामिष ॥ ४२ ॥ ऋषी शमदमोपेती कुत्वा पौर्वाहिकं विधिम् । पश्चाचारदमव्यमी पाद्याच्याभ्यामयार्चतः॥ ४३ ॥

तदनन्तर तपस्या, यद्य और तेजके मी निवायस्यान वे द्याम-दमसम्पन्न दोनों ऋषि पूर्वाहकालका नित्य कर्म पूर्ण करके फिर आन्त-मावसे पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके नारदर्जीकी पूजा करने छो ॥ ४२-४३ ॥ पीडयोध्योपिविष्टी तो इतातिथ्याहिको नृप । तेषु तन्नोपिविष्टेषु स देशोऽभिव्यराजत ॥ ४४ ॥ साज्याहितमहाज्याङ्कर्यं बचारो ययादिमिः।

नरेश्वर ! अउने नित्यकर्म तथा नारदर्जीका आतिष्य-सत्कार करके वे दोनों ऋषि भी कुशासनपर बैट गये । वर्षे उन तीनोंके बैठ जानेपर वह प्रदेश घीकी आहुतिनेप्रकारित विश्वाल लग्टोंबाले तीन अग्नियोंने प्रकाशित यगमण्डरकी माँति सुशोभित होने लगा ॥ ४४ई ॥ अथ नारायणस्तत्र नारदं वाक्यमद्भवीत् ॥ ४५ ॥ सुखोपविष्टं विश्वान्तं कृतातिथ्यं सुखस्थितम् ।

इसके बाद वहाँ आतिय्य ग्रहण करके सुखपूर्वकवैठकर विश्राम करते हुए नारदजीने नारावणने इस प्रकार कहा ॥ नरनारायणानुचतः

अपीदानीं स भगवान् परमातमा सनातनः ॥ ४६ ॥ श्वेतद्वीपे त्वया दष्ट् आवयोः प्रकृतिः परा।

नर-नारायण बोळे—देवर्षे । वया तुमने इस समय स्वेतदीयमें जाकर इम दोनोंका परम कारणरूप सनातन परमातमा मरावान्का दर्शन कर खिया । ॥ ४६३ ॥

नारद उवाच

देशे में पुरुषः श्रीमान् विश्वरूपधरोऽव्ययः ॥ ४७ ॥ सर्वे लोका हि तत्रस्थास्तथा देवाः सहर्षिभः।

नारवृज्ञीने कहा—स्यावत् । मैंने विश्वरूपधारी उन अविनाक्षी एव कान्तिमान्त परम पुत्रवका दर्शन कर लिया । ऋषियाँसहित देवता तथा सम्पूर्ण लोक उन्होंके मीतर विराजमान हैं ॥ ४७॥

भयापि चेनं पश्यापि युवां पश्यत् सनातनी ॥ ४८ ॥ पैर्लक्षणैरुपेतः स इरिरम्पकरूपधृत् । वैर्लक्षणैरुपेते हि व्यकरूपधरी युवाम् ॥ ४९ ॥

मैं इत समय भी आप दोनों स्नातन पुरुषोंको देखकर यहीं बनेत बीपनिवासी प्रत्यान्तकों साँकी कर रहा हूँ । बहाँ मैंने अध्यक्तरूपभारी औदरिको निन सहावांति स्प्यन्त देखा था। आप दोनों व्यक्तरुपभारी पुरुष भी उन्हीं स्वावांति प्रमोगित हैं ॥ ४८४९ ॥

ह्ये युनां मया तत्र तस्य देवस्य पार्श्वतः। इदैव जागतोऽसम्यद्ध विस्तृष्टः परमातमना ॥ ५०॥

इतना ही नहीं। मैंने आप दोनोंको वहाँ भी परसदेवके पार उपस्थित देखा था और उन्हीं परमात्माके भेजनेसे आज मैं फिर यहाँ आया हूं ॥ ५०॥

को हि नाम भवेत् तस्य तेजसा यशसा श्रिया। सहरास्त्रिपु स्रोकेषु ऋते धर्मात्मजी युवाम्॥ ५१॥

तीनों छोकोंने वर्मके पुत्र आप दोनों महापुरुषेके विवा दूसरा कौत है, चो तेज, यश और असे उन्हीं परमेश्वरके समान हो ॥ ५१॥

तेन मे कथितः इतस्यो धर्मः क्षेत्रवसंक्षितः। प्रादुर्भावाध्य कथिता भविष्या इद ये यया॥ ५२॥

उत्त मगवान् बीहरिते हुक्को सम्पूर्ण धर्मका वर्णन किवा या। वेत्रकका भी परिवय दिया या और वहाँ मविष्यमें उनके जो अवतार हैंहे होनेवाले हैं। उन्हें भी बताबा या॥ ६२॥ तत्र ये पुरुषाः श्वेताः पञ्चेन्द्रियविवर्जिताः । प्रतिवुद्धास्र ते सर्वे भकाश्य पुरुषोत्तमम् ॥ ५३ ॥

वहाँ जो चन्द्रमाके समान गौरवर्णके पुरुष थे, वेसवन्के-स्व पाँची इन्द्रितीय रिहत अर्थात पाञ्चमीतिक शरीरते छून्य-आनवात् तथा पुरुषोत्तम श्रीविष्णुके मक्त थे ॥ ५३ ॥ वेऽर्ज्यमित सदा देवं तैः सार्च रमते च सः। प्रियमको हि भगवान् परमारमा हिजप्रियः॥ ५४ ॥ वे स्दा उन नारायाज्येवकी पूना-आर्च करते रहते हैं और मगवान् सी स्वा उनके साथ प्रकारामुक्क क्रीका करते रहते हैं। भगवान् स्वे अर्थ मक्त बहुत ही प्रिय हैं तथा वे परमाला श्रीहरि ब्राह्मणोंके भी प्रेमी हैं ॥ ५४ ॥ एमते स्वोऽर्ज्यमानी हि सदा भागवत्रियः। विश्वसुक् सर्वगी देवो माधवी भक्तवरस्तरः॥ ५५ ॥

वे विश्वक पालन करनेवाले सर्वव्यापी भगवान् वड़े भक्तवत्वल है। भगवद्रकांके प्रेमी और प्रियतम श्रीहरि उनसे पुनित हो वहाँ सदा सुप्रसन्न रहते हैं॥ ५५॥

स कर्ता कारणं चैव कार्ये चातिवलद्यतिः! हेतुखाका विधानं च तस्वं चैव महायदााः॥ ५६॥

वे ही कर्ता) कारण और कार्य हैं। उनका यक और तेज अनन्त है। वे महापशस्त्री भगवान ही हेतु; आगा; विधि और तत्वरूप हैं॥ ५६॥

तपसायोज्य सोऽऽऽत्मानं इवेतद्वीपात् परं हि यत् । वेज इत्यभिविस्थातं सर्वभासावभासितम् ॥ ५७॥

वे अपने आपको तपस्यामं कमाकर स्वेतद्वीपसे भी परे भकावामान तेजीयन स्वरूपसे विख्यात हैं। उनका वह तेज अपने ही मकावांत्र प्रकाशित है ॥ ५७ ॥ वान्तिः सा विषु क्रोकेषु विहिता भावितारमना ।

यतया शुभया बुद्धया नैष्ठिकं झतमास्थितः ॥ ५८॥ उन पुतास्या परमात्माने तीनों क्षेक्रोमें उत शान्तिका विद्धार क्रिया है। अपनी इस कल्याणमधी बुद्धिके द्वारा वे नैष्ठिक अतका आभय क्रेक्ट स्थित हैं॥ ५८॥

न तत्र सूर्यस्तपति न सोमोऽभिविराजते। न वायुर्वाति देवेशे तपश्चरति दुश्चरम्॥ ५९॥

वहाँ सूर्यं नहीं तगते, चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होते तथा हुष्कर तपस्थामें क्ये हुए देवेश्वर श्रीहरिके समीप यह कौकिक बायु भी नहीं चळती है ॥ ५९॥

वेदीमध्नडोत्सेधां भूमावास्थाय विश्वकृत्। एकपादस्थितो देव अर्ध्ववाहुरुद्ङ्मुसः ॥ ६०॥

वहाँकी मूनियर एक ऊँची वेदी बनी है। जिनकी कँचाई बाठ अंगुलियोंकी खनाईके वरावर है। उत्तपर आरुद्ध हो वे विश्वकर्ता परमात्म दोनें मुजाएँ ऊपर उठाये और उत्तरकी ओर मुँह किये एक रैरते खड़े हैं ॥ ६० ॥ साक्षानावर्तयन् वेदांस्तपस्तेपे सुदुश्चरम् । यद् ज्ञह्मा ऋपयस्वेत स्वयं पशुपतिश्च यत् ॥ ६१ ॥ रोपाश्च विद्युषश्चेष्ठा दैत्यदानवराक्षसाः । नागाः सुपर्णा गन्धर्याः सिद्धा राजर्पयश्च ये ॥ ६२ ॥ हञ्यं कृत्यं च सततं विधियुक्तं प्रयुक्षते ।

वे अङ्गोशिहत सम्पूर्ण वेदोंकी आश्चित करते हुए अत्यन्त कठोर तपस्थामे संख्यन हैं । ब्रह्मा, स्वयं महादेव, सम्पूर्ण ऋषि और शेष श्रेष्ठ देवता तथा दैत्य, दानव, राझत, नाग, गरुड़, गान्यर्व, सिद्ध एवं राजर्विगण सदा विधिपूर्वक जो हव्य और कव्य अर्पण करते हैं, वह सव कुछ उन्हीं मगवान-के चरणोंने उपस्थित होता है ॥ ६१—६३ ॥

कुत्स्मं त तस्य देवस्य चरणाव्यविष्ठति ॥ ६३ ॥

याः कियाः सम्प्रयुक्तास्त्र एकान्तगतबुद्धिभिः । साः सर्वाः शिरसादेवः प्रतिगृह्णति वैस्वयम् ॥ ६४ ॥ जिनकी बुद्धि अनन्य भावते एकमात्र भगवान्में ही हुई है। उन मक्तीद्वारा जो क्रियाएँ समर्पितकी जाती हैं। उन स्वको वे भगवान् स्वयं विरोधार्य करते हैं॥ ६४॥ न तस्यान्यः प्रियतरः प्रतिबुद्धैर्महात्मभिः! विद्यते त्रिप्त छोकेषु ततोऽस्यैकान्तिकं गतः॥ ६५॥

वहाँके शानी सहात्मा भक्तींसे बढकर भगवान्को तीनों छोकींमें दूसरा कोई प्रिय नहीं है; अतः मैं अनन्य भावसे उन्होंकी शरणमे गया हूं ॥ ६५॥

इह चैवागतस्तेन विस्तृष्टः परमात्मना । एवं मे भगवान् देवः खयमास्यातवान् हरिः । आसिष्ये तत्परो भूत्वा युवाभ्यां सह नित्यशः ॥ ६६ ॥

यहाँ भी मैं उन्हीं परमात्माके भेजनेते आया हूं। स्वय भगवान् श्रीहरिने मुझले ऐसा कहा था। अन मैं उन्हींकी आराधनामें तत्पर हो आप दोनोंके साथ यहाँ नित्य निवास करूँगा॥ ६६॥

इति श्रीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये त्रिचत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३४३ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें नारायणकी महिमाविषमक तीन सौ तैतालीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४२ ॥

## चतुश्रत्वारिंशद्धिकत्रिशतत्तगोऽध्यायः

नर-नारायणका नारदजीकी प्रशंसा करते हुए उन्हें भगवान् वासुदेवका माहात्म्य वतलाना

नरनारायणान् चतुः

धन्योऽस्यनुगृहीतोऽसि यत् ते दृष्टः स्वयं प्रभुः। न हि तं दृण्यान् कश्चित् पद्मयोनिरपि स्वयम्॥ १ ॥

तर-सारायणने कहा — नारद ! तुमने श्वेतदीपमें जाकर जो साझात् भगवान्का दर्शन कर िया; इसते तुम धम्य हो गये । वास्तवमें भगवान्ने तुमर वड़ा भारी अनुग्रह किया । तुम्हारे सिवा और किसीने, साझात् कमल्योनि महाजीने भी भगवान्का इस प्रकार दर्शन नहीं किया ॥ १॥ अव्यक्तयोनिर्भगवान् दुर्दर्शः पुरुषोत्तमः । नारदेतिहा नौ सत्यं वचनं समुदाहतम् ॥ २ ॥ नास्य भकात् प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते । ततः स्वयं दिशितवान् समारमानं हिजोत्तम ॥ ३ ॥

नारत ! वे भगवान् पुरुषोत्तम अल्बक्त प्रकृतिके मूल कारण हैं। उनका दर्शन मिलना अत्यन्त कटिन है। दिज्ञश्रेष्ठ ! हम दोनों तुमसे सच कहते हैं कि भगवान्को इस जगत्में भक्तसे बहकर दूनरा कोई पिय नहीं है। इसक्यि उन्होंने स्वयं ही तुम्हें अपने स्वरूपका दर्शन कराया है ॥ २-३॥ वपो हि तप्यतस्तस्य यत् स्थानं परमात्मनः। न तत् सम्प्राप्तुते कश्चिदते ह्यावां द्विजोत्तम ॥४॥

द्विजोत्तम ! तपस्यामे क्यो हुए उन परमात्माका जो स्थान है, वहाँ हम दोनोंके सिवा दूसरा कोई नहीं पहुँच सकता !। ४ !!

या हि सुर्यसहस्रस्य समस्तस्य भवेद् द्युतिः। स्थानस्य सा भवेत् तस्य स्वयं तेन विराजता ॥ ५॥

एक इजार सूर्योंके एकत्र होनेयर जितनी कान्ति है। सकती है, उतनी ही उस स्थानकी भी कान्ति है, जहाँ भगवार विराज रहे हैं॥ ५॥

तस्मादुत्तिष्ठते विप्र देवाद् विश्वभुवः पतेः। समा समावतां श्रेष्ठ यया भूमिस्तु युज्यते॥ ६॥

विप्रवर ! क्षमाशीलोंने श्रेष्ठ नारद ! विश्वविधानी ब्रह्माजीके भी पति उन परमेश्वरसे ही क्षमाकी उत्पत्ति हुई है। जिससे पृथ्वीका संयोग होता है ॥ द ॥

तस्माश्चोत्तिष्ठते देवात् सर्वभृतहिताद् रसः। आपो हि तेन युज्यन्ते द्रवत्वं प्राप्तुवन्ति च ॥ ७ । सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाहनेवाले उन भारायणदेवरे ही रस प्रकट हुआ है, जिसका जलके साथ स्वीग है और जिसके कारण जल द्रवीमृत होता है ॥ ७ ॥

तसादेव समुद्धतं तेजो रूपगुणात्मकम्। येन संयुज्यते सूर्यस्ततो होके विराजते॥८॥

उन्होंगे रूप-गुणिविशिष्ट तेनका प्राद्वभाव हुन्या है। निस्से सुर्यदेव समुक्त हुप हैं। इसीलिये वे लोकमें प्रकाशित हो रहे हैं॥ ८॥

तसाद् देवात् समुद्धनःस्पर्शस्तु पुरुषोत्तमात्। षेन समुज्यते वायुस्ततो छोकान् विवात्यसौ॥ ९ ॥

उन्हीं भगवान् पुरयोत्तमठे स्पर्वाकी उत्पत्ति हुई है। जिससे बायुदेन स्युक्त होते हैं और उससे संयुक्त होनेके कारण ही से सम्पूर्ण ओकॉमें प्रवाहित होते हैं ॥ ९ ॥

तसाचोत्तिष्ठते शब्दः सर्वलोकेश्वरात् प्रमोः। आकाशं युज्यते यन ततस्तिष्ठत्यसंदृतम्॥१०॥

उन्हीं क्वेंक्षेत्रेश्वर प्रमुखे शब्दका प्राहुर्मान होता है। जिक्से आकाशका नित्य स्योग है और जिसके ही कारण वह निराहत रहता है || १० ||

तस्माचोत्तिष्ठते देवात् सर्वभृतगतं मनः। चन्द्रमा येन संयुक्तः प्रकाशत्मुणधारणः॥११॥

उन्हीं नारायणदेवचे वन्यूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले मनकी भी उत्पत्ति हुई है। उस मनवे सयुक्त होकर ही चन्द्रमा प्रकाशनुणको धारण करता है॥ ११॥ सन्द्र्योत्पादकं नाम तत्त् स्थानं चेव्संहितम्। विद्यासहायो यत्रास्ते भगवान् हान्यकन्यभुक्॥ १२॥

नहीं भगवान् श्रीहरि इन्य और कन्यका मोग ग्रहण करते हुए विधायक्तिके वाच विराजमान हैं। वह वेदस्वक खान सद्भुजोत्मादक कहनाता है।। १२।। वे हि निष्कुलुषा छोके पुण्यपापविवर्जिताः।

ये हि निष्कलुषा छोके पुण्यपापनिवर्जिताः । तेषां चै क्षेममध्यानं गच्छतां द्विजसत्तम ॥ १३ ॥ सर्वेळोकतमोहन्ता आहित्यो द्वारमुच्यते ।

हिलानेड | स्वारमें जो लोग पुण्य और पापते रहित एव निर्मेल हैं। वे कस्याणमय मार्गित मगबदामको प्राप्त होते हैं। उस समय सम्पूर्ण लोकोंके अन्यकारका नाश करनेवाले मगबान् सुर्य ही उनके उस मोश्रवासका हार बताये जाते हैं॥ १२६ ॥

आदित्यवग्धसर्वाङ्गा अदृश्याः केनचित् कचित्॥१४॥ परमाणुभूता भूत्वा तु तं देवं प्रविशन्त्युत।

स्परित उनके सम्पूर्ण अङ्गोको चळाकर मस्म कर देसे । फिर कहीं कोई उन्हें देख नहीं पाता । वे परमाणुस्तरूप

होकर उन्हीं स्वैदेवमें प्रवेदा कर जाते हैं ॥ १४५ ॥ तस्माद्गि च निर्मुक्ता अनिरुद्धतनी स्थिताः ॥ १५ ॥ मनोमृतास्ततो भूत्वा प्रद्युग्नं प्रविद्यान्स्युत ।

फिर उनने भी मुक्त होकर वे अनिवद्धविग्रहमें स्थित होते हैं। फिर मनोमय होकर प्रद्युग्नमें प्रवेश करते हैं॥१५६॥ प्रद्युग्नाच्चापि निर्मुक्ता जीवं संकर्षणं ततः॥१६॥ विद्यानित विग्रप्रवयाः सांख्या भागवतैः सह।

प्रदुष्तवे भी युक्त होकर वे साख्यशानसम्पन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवद्रकोंके साथ जीवस्त्ररूप सकर्षणमें प्रविष्ट होते हैं॥ १६५॥

ततस्त्रेगुण्यहीनास्ते परमात्मानमञ्जसा ॥ १७ ॥ प्रविद्यान्ति द्विज्ञश्रेष्ठाः क्षेत्रशं निर्गुणात्मकम् । सर्वावासं वासुदेवं क्षेत्रशं विद्वि तत्त्वतः ॥ १८ ॥

तदनन्तर तीनों गुणींसे ग्रुक हो वे श्रेष्ठ द्विज अभावास ही निर्मुणस्वरूप क्षेत्रश्च परमात्मामें प्रवेश कर जाते है। तुम एक्के निवास्त्यान भगवान् वाहुदेवको ही क्षेत्रश्च समाहितमनस्काश्च नियताः संयतिन्द्रियाः।

समाहतमनस्काश्च नियताः संयतीन्द्रयाः। पकान्तभावीपगता वासुदेवं विशन्ति ते॥१९॥

जिन्होंने अपने मनको एकाप्र कर लिया है। जो वीच-बंदोष आदि नियमोंने सम्पन्न और जितेन्द्रिय हैं। वे अनन्य मावसे भगवान्की दारणमें गये हुए मक्त साक्षात् वासुदेवमे प्रवेश करते हैं।। १९॥

आवामि व धर्मस्य गृहे जाती हिजोत्तम । रम्यां विशालामाधित्य तप उप्रं समास्थिती ॥ २०॥

द्विजन्नेष्ठ । इस दोनों भी धर्मके घरमें अवतीर्ण हो इस रमणीय वदरिकाश्रमतीर्यका आश्रय ले कठोर तपस्थामें वंख्यन हैं॥ २०॥

ये तुतस्यैव देवस्य प्रादुर्भावाः सुरप्रियाः। भविष्यन्ति त्रिलोक्तस्थास्तेषां सतीत्यथोद्विज ॥ २१ ॥

भवत् । उन्हीं भगवान् परमदेव परमात्माके तीनीं लोकींमें जो देवप्रिय अवतार होनेवाले हैं। उनका खरा ही परम मङ्गल हो-यही हमारी हक वपस्याका उद्देश्य है। २१॥ विधिवा स्वेन गुक्तास्थां यथापूर्वे द्विजोत्तम । स्वास्थितास्थां सर्वेक्टब्लूं व्रतं सम्यगनुत्तमम् ॥ २२॥ आवास्थामपि दृष्टस्वं इवेतद्वीपे तपोधन । समागतो भगवता संजल्यं कतवांस्तथा ॥ २३॥ सर्वे हि नौ संविदितं त्रैलोक्यं सन्यगन्तरे । यद् भविष्यति वृत्तं वा वतते वा गुभागुभम् । सर्वे स ते कथितवान् देवदेवो महासुने ॥ २४॥

दिजोत्तम ! हम दोनोंने पूर्ववत अपने कर्ममें संलग्न हो सर्वोत्तम एव सम्पूर्ण कठिनाइयोंसे युक्त उत्तम व्रतमें तत्पर रहते हए ही खेतशीपमें उपस्थित होकर वहाँ तुम्हे देखा या। तपोधन ! तम वहाँ भगवानसे मिले और उनके साथ वार्तालाप किया । ये सारी वार्ते इम दोनोंको अच्छी तरह विदित हैं । महासने ! चराचर प्राणियोसिंदत तीनों छोकोंर्स जो ग्रम या अग्रभ वात हो चकी है। हो रही है अथवा होनेवाली है, वह सब उस समय देवदेव मगवान् श्रीहरिने तुमसे कही थी ॥ २२---२४॥

#### वैशम्पायन सवाच

पतच्छुत्वा तयोर्वाक्यं तपस्युग्ने च वर्ततोः। नारदः प्राञ्जलिर्भृत्वा नारायणपरायणः॥ २५॥ वैदाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! कठोर सपस्यामें

अवसत् स महातेजा नारदो भगवानृषिः। तमेवाभ्यर्चयन् देवं नरनारायणी च तो ॥ २७॥ महातेजस्वी भगवान् नारद मुनि प्रतिदिन उन्हीं भगवान

छगे हुए मगवान् नर और नारायणकी यह वात सुनकर

नारदजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायणकी

दिव्यं वर्षसहरुं हि नरनारायणाश्रमे ॥ २६ ॥

जप किया और एक सहस्र दिन्य वर्षीतक वे नर-नारायणके

उन्होंने नारायणसम्बन्धी बहुत-से मन्त्रोका विधिपूर्वक

श्चरण लेकर उन्हींकी आराघनामें लग गये ॥ २५ ॥

जजाप विधिवन्मन्त्रान् नारायणगतान् यहुन्।

आश्रममें दिने रहे ॥ २६ ॥

वासदेवकी तथा उन दोनों नर और नारायणकी भी आराधना करते इए वहाँ रहने लगे ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये चतुश्रत्व।रिश्वद्विकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ हैर्प्रथः॥

> इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें नारायणकी महिमात्रिपयक तीन सौ चौवालीसवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४४ ॥

### पञ्चनत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

भगवान वराहके द्वारा पितरोंके पूजनकी मर्यादाका स्थापित होना

वैशस्पायन उवाच

**फस्यचित** त्वथ कालस्य नारदः परमेष्रिजः । दैवं कृत्वा यथान्यायं पित्र्यं चक्रे ततः परम् ॥ १ ॥

वैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! किसी समय ब्रह्मपुत्र नारदजीने शास्त्रीय विधिके अनुसार पहले देवकार्य ( इवन-पूजन ) करके फिर पितृकार्य ( श्राद्ध-तर्पण ) किया ॥१॥ ततस्तं वचनं प्राह ज्येष्टो धर्मात्मजः प्रभुः। क इज्यते द्विजश्रेष्ठ दैवे पित्रये च किएते ॥ २ ॥ स्वया मतिमतां श्रेष्ठ तन्मे शंस यथागमम्। किमेतत क्रियते कर्म फलं वास्य किमिष्यते ॥ ३ ॥

तय धर्मके ब्येष्ट पुत्र नरने उनसे इस प्रकार पूछा-·द्विजश्रेष्ठ | तुम बुद्धिमानोंमें अग्रगण्य हो । दुम्हारे द्वारा देव-कार्य और पितृकार्यके सम्पादित होनेपर उन कर्मोसे किसकी पजा सम्पन्न होती है ! यह मुझे शास्त्रके अनुसार बताओ । तम यह कौन-सा कर्म करते हो ! और इसके द्वारा किस फलको प्राप्त करना चाहते हो १॥ २-३॥

नारद उवाच

त्वयैतत् कथितं पूर्वं दैवं कर्तव्यमित्यपि। दैवतं च परो यक्षः परमातमा सनातनः॥ ४॥ नारदजीने कहा-प्रभो | आपने ही पहले यह कहा

था कि देवकर्म सबके लिये कर्तव्य है। स्योंकि देवकर्म उत्तम यज्ञ है और यज्ञ सनातन परमात्माका स्वरूप है ॥ ४ ॥ ततस्तद्भावितो नित्यं यजे वैकुण्डमव्ययम् । तस्माच्च प्रसृतः पूर्वं ब्रह्मा लोकपितामहः॥ ५ ॥

अतः आपके उस उपदेशसे प्रमावित होकर में प्रतिदिन अविनाशी भगवान् वैकुण्ठका यजन करता हूं । उन्हींसे सर्व-प्रथम लोक-पितामह ब्रह्माजी प्रकट हुए हैं ॥ ५ ॥ भम वै पितरं श्रीतः परमेष्ठथप्यजीजनत् । यहं संकल्पजस्तस्य पुत्रः प्रथमकल्पितः ॥ ६॥

परमेष्ठी ब्रह्माने प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजापतिको उत्पन्न किया 🛊 । मैं उनका संकल्पजनित प्रथम पुत्र हूँ ॥ ६ ॥ यज्ञामि वै पितृन् साधो नारायणविधौ स्रते । एवं स एव भगवान पिता माता पितामहः॥ ७॥

साधो ! मैं पहले नारायणकी आराधनाका कार्य पूर्ण कर छेनेपर पितरींका पूजन करता हूं। इस प्रकार वे मगवान् नारायण ही मेरे पिताः माता और पितामह हैं ॥ ७ ॥

 बच्चिप नारदजी नद्याजीके ही पुत्र है तथापि दक्षके शावनः छन्हें पुनः प्रजापतिसे जन्म प्रहण करना पड़ा । यह कथा हरिवंटने वायी है।

रूपते पितृपक्षेषु तथा नित्यं जयत्पतिः। श्रुतिश्चाप्यप्रादेशी पुत्रान् हि पितरोऽपञ्चन् ॥ ८ ॥

पितृषकींमें वदा श्रीहरिकी ही आराबना की बाती है। एक दूनरी भूति है कि शिवाओं (देवताओं) ने पुत्रों (अपिन्यान क आदि) का पूजन किया ॥ ८॥

वेदश्रृतिः प्रयाष्टा च पुनरःपापिता सुतैः। ततस्ते मन्त्रदाः पुत्राः पिस्तवसुपपेदिरे ॥ ९ ॥

देवताओंका वेदशान भूल गया था। फिर उनके पुत्री-ने ही उन्हें वेदश्रुतियोंको पढाया । हसीसे वे मन्त्रदादा पुत्र पितृमावको आस हुए ॥ ९॥

नूनं पुरैतव् विदितं युजयोर्भावितात्सनोः । पुत्रास्त्र पितरक्षेत्र परस्परमण्जयन् ॥ १०॥

पुत्रों और पिताओंने जो परस्पर एक बूसरेका प्रमा किया, यह बात आप दोनों छदातमा पुनर्योको निश्रम ही पहलेते ही जात रही होसी ॥ २०॥

त्रीन् विण्डान् न्यस्य वै पृथ्व्यां पूर्वं दत्त्वा कुशानिति । कयं तु विण्डसंशां ते वितरो हेभिरे पुरा ॥ ११ ॥

देवताओंने पृथ्वीपर पहले कुच विशाकर उनपर पितरोंके निमित्त तीन पिण्ड रखकर जो उनका पूजन किया था। इसका क्या कारण है। पूर्वकालये पितरोंने पिण्डनाम कैसे प्राप्त किया है।। ११।।

### नरनारायणानूचतुः

हमां हि धरणीं पूर्वे नद्धां सागरमेखलाम् । गोविन्द बजाहाराशु वाराहं सपमास्त्रितः ॥ १२ ॥

नर-नारायण बोले— जेने ! यह समुद्रते विश्व हुई पूर्णी पहले एकाणेन्डे कलमें कुनकर लहरव ही गयी थी। उस समय मनवान् गोनिन्दने नाराह-कम पारण करने शीमदा-पूर्वक हतना उद्धार किया था ॥ १२ ॥

स्वापितवा तु धरणीं स्वे स्थाने पुरुषोत्तमः। नलकर्त्तमिलिप्ताहो लोककार्यार्थमुद्यदाः ॥ १३॥

वे पुनर्वाचन प्रधीको अपने स्वानपर स्यापित करके वह और कीवहरे क्रिक्टे अक्रींते ही क्षेक्रहेतका कार्य करनेके क्षित्र वचत हुए ॥ १३ ॥ प्राप्ते चाहिककाले हु मध्यदेशमते स्वी । दंशविकार्यासीच्र विष्वान्त्रविधाय सहस्वासमु: ॥ १८ ॥ खावयामास वै पृथ्व्यां कुशानास्तीयं नारद् । स तेष्वात्मानसुद्दिय वित्र्यं चक्रे यथाविधि ॥ १५॥

का सर्व दिनके मध्य भागमे आ पहुँचे और तत्काकोचित नित्वकर्मका चाय उपस्थित हुआ। तव मगनाव्ने अपनी दाहोंमें ध्या हुई मिटीने घटना तीन पिण्ड बनाये । नारत । फिर पृष्पीपर कुश्य विकासर उन्होंने उन कुशोंनर ही वे पिण्ड एख दिवे । इसके बाद अपने ही उद्देशको उन पिण्डोंमर विभिन्नक पिनुपालका कार्य समय किया ॥ १४-१५ ॥ वंकरपायित्वा औन पिण्डान स्थेतव विचिन्ना प्रसुः । धारतमाश्रीकास्यक्तम् तैः स्नेत्वहर्मोदितकौटपि ॥ १६ ॥ प्रोह्मपायक्तमं हेचेडाः माल्डमुक्तः कतवान् स्वयम् ॥ प्राम्वायसम्बन्धे व ततो चन्नतमुक्तवान् ॥ १७ ॥

अपने ही विचानते प्रमुने वे तीनों निण्ड सकरितत किये। किर अपने शरीरकी ही यमीते उत्तरत हुए रनेव्हुक तिलीं-हारा अपनव्यत्यानते उन पिण्डोंका प्रोक्षण किया। तदनन्तर देनेबर श्रीहरिते स्वयं ही पूर्णानिम्हल हो प्रार्थना की और वर्ष-स्यादाकी स्थापनांके किये यह बात कही।। १६-१७॥

#### वृषान्त्रिपरुवा च

महं हि पितरः सन्द्रभुयतो लोककृत् स्वयम् । यस चिन्तयतः सचा पिएकार्यांविधीर परान् ॥ १८॥ र्देष्टान्यां प्रवितिर्मृता ममेते दक्षिणां दिहाम् । व्यधिता घरणीं पिण्डास्तस्मात् पितर एव ते ॥ १९॥

वीन पिवर सूर्विद्दीन या अमूर्त होते हैं। वो पिष्ट-रूप सूर्वि चाएण करके प्रकट हुए हैं। ओकर्मे मेरेद्रारा उत्पन्न किये गये वे धवातन पितर हों ॥ २०॥

पिता पितामहस्त्रैव तयैव अपितामहः । अहमेदात्र विशेषात्रिषु पिण्डेषु पंथिता ॥ २१॥

निवा, विवासह और प्रियासह—इनके रूपसे ग्रुहें ही इन बीन पिण्डोंसे खित जानना चाहिये ॥ २१॥ नास्ति सचोऽधिकः कश्चित् को वान्योऽच्यों स्था स्वयस्

को वा सम पिता ळोके अहमेव पितासहः॥ २२॥ इतने अह कोई नहीं है। फिर दूसरा कौन है जिसका स्वन से पूजन करूँ। होतासे मेरा पिता कौन है। स्वका दादा-वाचा तो में ही हैं॥ २२॥

<sup>•</sup> विनामान मादि विराम देवताओं के ही युन है। एक हामर देवता दीर्थकानक अहारीके साथ ग्रह्मों को रहे, दशकिये काई बचने पट्टे हुए वेद गृछ गये। किर जन चुनों के में देवेंसी वहबर देवताओंने जनहीं विद्युद्धम्म मतिब्रित किया।

<sup># 0 3 - 2, 23-</sup>

पितामहिपता चैव अहमेवात्र कारणम् । इत्येतदुक्तवा वचनं देवदेवो वृपाकिषः ॥ २३॥ बराहपर्वते विप्र दस्वा पिण्डान् सविस्तरान् । आत्मानं पुजयित्वैव तत्रैवादर्शनं गतः ॥२४॥

पितामहका पिता-परदादा भी मैं ही हैं। मैं ही इस जगत्का कारण हूं । विप्रवर ! ऐसी बात कहकर दैवाबिदेव भगवान बराहने बराहपर्वतपर विस्तारपूर्वक पिण्डदान दे पितरींके रूपमे अपने आपका ही पूजन करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३-२४ ॥

एपा तस्य स्थितिविंग पितरः पिण्डसंक्षिताः । लभन्ते सततं पूजां वृपाकिपवचो यथा ॥ २५ ॥

ब्रह्मन् ! यह भगवान्की ही नियत की हुई मर्यादा है। इस प्रकार पितरींको पिण्डसंज्ञा प्राप्त हुई है। भगवान वराहके कथनानुसार वे पितर सदा सबके द्वारा पूजा प्राप्त करते हैं॥२५॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधमैपर्वणि नारायणीये पद्मक्तवारिशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४५ ॥

ये यजन्ति पितृन् देवान् गुरुंध्वैवातिथींस्तथा। गारचैव हिजमुख्यांश्च पृथिवीं मातरं यथा ॥ २६॥ कर्मणा मनसा वाचा विष्णमेव यजन्ति ते। अन्तर्गतः स भगवान सर्वसत्त्वशरीरगः ॥ २७॥

जो देवता, पितर, गुरु, अतिथि, गौ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, पृथ्वी और माताकी मनः वाणी एवं कियाद्वारा पूजा करते हैं। वे बारतवमे भगवान विष्णुकी ही आराधना करते हैं: क्योंकि भगवान विष्ण समस्त प्राणियोंके शरीरमें अन्तरात्माहरूसे विराजमान है ॥ २६-२७॥

समः सर्वेषु भूतेषु ईश्वरः सुखदुःखयोः। महान् महात्मा सर्वात्मा नारायण इति श्रुतिः ॥ २८ ॥

सुख और दुःखके खामी श्रीहरि समसा प्राणियोंमें सम-भावते स्थित हैं । श्रीनारायण महान् महात्मा एवं तर्वात्मा हैं। ऐसा श्रुतिमें वहा गया है ॥ २८॥

इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें नारायणकी महिमाबिग्यक तीन सौ पेतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१४५॥

### पट्चत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः नारायुणकी महिमासम्बन्धी उपाख्यानकाउपसंहार

वैशम्पायन उनाच

श्रुत्वैतन्नारदो चाक्यं नरनारायणेरितम् । अत्यन्तं भक्तिमान् देवे पकान्तित्वमुपेयिवान् ॥ १ ॥

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! नर-नारायणका वह कथन सुनकर भगवान्के प्रति नारदजीकी भक्ति वहुत बढ गयी। वे उनके अनन्य मक्त हो गये॥ १॥ प्रोप्य वर्षसङ्खं तु नरनारायणाश्रमे । श्रत्वा भगवदाख्यानं दृष्टा च हरिमन्ययम् ॥ २ ॥ हिमवन्तं जगामाशु यत्रास्य स्वक आध्रमः।

नर-नारायणके आश्रममें भगवान्की कथा सुनते और प्रतिदिन अविनाशी श्रीहरिका दर्शन करते हुए जन नारदजीके एक इजार दिव्य वर्ष पूरे हो गये, तब वे शीव ही हिमालयपर्वतके उस भागमे चले गये। जहाँ उनका अपना आश्रम या ॥ २५ ॥ ख्याततपसौ नरनारायणावृषी ॥ ३ ॥ तावपि तस्मिन्नेवाश्रमे रम्ये तेपतुस्तप उत्तमम्।

तत्पश्चात् वे विख्यात तपस्वी नर-नारायण ऋषि भी पुनः उसी रमणीय आश्रममें रहते हुए उत्तम तपस्यामें संलम्न हो गये॥ ३ई॥

त्वमप्यमितविकान्तः पाण्डवानां कुलोद्वहः॥ ४॥ पावितात्माच संवृत्तः श्रुत्वेमामादितः कथाम्।

जनमेजय ! तम पाण्डवॉके कुलभूपण और अत्यन्त परा-क्रमी हो । तुम भी प्रारम्भते ही इत कथाको सुनकर आज परम पवित्र हो गये हो ॥ ४ई ॥

नैव तस्यापरो छोको नायं पार्थिवसत्तम ॥ ५ ॥ कर्मणा मनसा वाचा यो हिप्याद् विष्णुमन्ययम्।

नृपश्रेष्ठ । जो मनः वाणी और कियाद्वारा अविनागी भगवान् विष्णुके साथ द्वेष रखता है, उसका न इस लोकों ठिकाना है और न परलोकमें ॥ ५५ ॥

मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः॥ ६॥ यो द्विष्याद् विवधश्रेष्ठं देवं नारायणं हरिम्। जो देवश्रेष्ठ भगवान् नारावण हरिते द्वेप करता है, उसके

पितर सदाके लिये नरकमें द्वन जाते हैं ॥ ६ ई ॥ कथं नाम भवेद् द्वेष्य आत्मा लोकस्य कस्यवित्॥ ७ ॥ आत्मा हि पुरुषन्याव हेयो विष्णुरिति स्थितिः।

पुरुषसिंह ! भगवान् विष्णुको सबका आत्मा जानना न्ताहिये। यही वास्तविक स्थिति है। कोई मी मनुष्य भला अरने आत्माके साथ द्वेप कैसे कर सकता है ! ॥ ७५ै ॥

गुरुरस्माकमृपिर्गन्धवतीसुतः ॥ ८ ॥ तेनैतत् कथितं तात माहात्म्यं परमञ्ययम्। तस्माच्छूतं मया चेदं कथितं च तवानध ॥ ९ । तात ! ये जो इमछोगोके गुरु गन्यवतीपुत्र महर्षि व्याय बैठे हैं, इन्होंने ही मयवानके परम उत्तम अविनाशी साहत्म्यक वर्णत किया है । निष्याप ! उन्होंसे सैने यह सब सुना है और मेरेह्नारा तुसको भी कहा गया है ॥ ८-९ ॥

नारदेन तु सम्प्राप्तः सरहस्यः ससंग्रहः । एष धर्मो जगनाधात् साक्षान्तरायणात्रृप ॥ १० ॥

नरेश्वर । देवर्षि नारवने तो रहस्य और समहराहित इस धर्मको शाशार जनवीश्वर नारान्यचे ही प्राप्त किया या ॥१०॥ प्रवामेप महान्य धर्मां स्त ते पूर्वे नुपोत्तम । कथितो हरिगीतासु समासविधिकालिपतः ॥११॥ जपश्रेष्ठ । इत प्रकार यह महान्य धर्म मैंने हुम्हे पहले

हरिगीतामें सबेपने बताया है ॥ ११ ॥ कृष्णद्वेपायनं ज्यासं विद्धि नारायणं सुवि । को ह्यन्यः पुरुषज्याद्य महाभारतकृद् भवेत् ॥ १२ ॥

पुरुषिह ! तुम कृष्णदेपायन व्यासको इत भ्तकपर नारायणका ही सक्स्य समझो । मक्का भगवान्के विवा दुवरा कौन महामारतका कर्ता हो राकता है । ॥ १२ ॥ धर्मान नानाविधांक्चैव को ब्र्यान् तमृते प्रभुम् ॥ १२ ॥ धर्मान नानाविधांक्चैव को ब्र्यान् तमृते प्रभुम् ॥ १२ ॥ धर्मान तम्बता थ्या संकल्पितस्त्वपा । संकल्पिताथ्योधस्त्वं श्रुतधर्मेश्च तस्वतः ॥ १४ ॥

भगवान्ते विवा दूसरा कीन पेटा है, की नाना प्रकारके धर्मोंका वर्णन कर सके है तुम्हारा यह महान् यज, बैद्या कि तुमने संकहर कर रक्खा है, निरन्तर चालू रहे | तुमने अश्वमधन्यत करनेका संकहर लिया है और सब धमाका यथार्थ-करने अवग किया है ॥ १३-१४ ॥

सीतिरुवाच

यतत् तु महदाख्यानं श्रुत्वा पार्थिवसत्तमः। ततो यक्षसमाःपार्थं क्रियाः सर्वाः समारभत्॥१५॥

स्तपुत्र कहते हैं—शौनक । वैत्रमायत्रजीके सुखते यह महान् उपाख्यान सुनकर राजाओंमें ब्रेड जनमेजयने अपने यज्ञको पूर्ण करनेका साथ कार्य आरम्म किया ॥ १५ ॥ नारायणीयमाज्यानमेतत् ते कथितं मया । पुण्टेन शौनकाचेह नैमियारण्यवासिषु ॥ १६ ॥

शौनक । आज द्वाहारे प्रश्नके अनुसार वन वैभिषारण्य-निवासी मुनियोके सभीए सैंने यहाँ यह नारायणका माहाज्य-स्मक्त्यी उपाल्यान दुग्वें सुनाया है ॥ १६ ॥ नारदेन पुरा राजन गुरवे में निवेदितम् । मृद्यीणां पाण्डवातीः स्प्रण्वातीः स्टब्लाशीयमधोः । १७ । राकत् । पूर्वकालमें नारवजीने स्टब्लियों पाण्डवीं औद्यान तथा मीष्पके सुनते हुए यह प्रसङ्घ मेरे गुरु व्यासनीको वतामा था ॥ १७ ॥

स हि परमगुर्जनसुवनपतिः पृथुधरिणधरः श्रुतिविनयनिधिः । शर्मानयमनिधिहिजपरमहित-स्तव भवतु गतिर्हेरिरमपहितः ॥ १८॥

वे परम गुरु, अनुपित, सुबनपति, विशाल पृथ्वीको धारण करनेवाले, वेदशान और विनयके भण्डार, शाम और नियमकी विश्वित झाझणोंके परम हित्तीयी तथा देवताओंके हित्तीयन्तक श्रीहरि तुम्हरे खाशय हों ॥ १८॥

अधुरवयकरस्तपसां निधिः सुमहतां यशसां च भाजनम् । मधुकैदभहा छतधर्मविदां गतिदो-ऽभयदो मखभागहरोऽस्तु शर्ण स ते १९

अक्षुरांक वध करनेवाले, तपस्याकी निधिः विशाल प्रशक्ते भाजना, भञ्च और कैटमके हत्ता, चलयुगके धमींका शान रख-कर उनका पालन करनेवालोंको चहति प्रदान करनेवाले अमबदाता तथा यक्षका माग प्रहण करनेवाले भगवान् नारावण द्वान्हे शरण दें ॥ १९॥

> त्रिगुणो विगुणधातुरासधरः पूर्तेषयोध्य फलभागहरः । बिरधातु नित्यमजितोऽतिचलो गतिमातमगां गुक्कतिनामृषीणाम् ॥२०॥

वो तीनों गुणोवे विशिष्ट होते हुए भी निर्गुण हैं, वायुद्धेन, एड्डबंफ प्रयुक्त और अनिच्छ नामक चार विमहोंको चारण इस्तेवाले हैं, इष्ट (यजनाय आदि), आपूर्त (वारी, कूप, तहणनिर्माण आदि) के फल्मायको महण क्त्मेवाले हैं, वो कभी किसीवे पराजित नहीं होते तथा धैर्य मा मर्यादाले विचलित नहीं होते, वे भगवान, औहरि पुण्यातमा भ्रष्टिपयोंको आस्मात्मव्यवन्त्र धहति प्रदान करें ॥ २०॥

> तं छोकसाक्षिणमजं पुराषं पुराणं रविवर्णमीभ्यरं गर्ति वहुदाः । प्रणमध्यमेकमनसो यतः

सिलेखोद्भयोऽपि तम्मूपि प्रणतः ॥ २१॥ जो धम्पूर्ण नगत्के सादी, अजनमा, अनतर्गामी, पुराण-पुरुष, चुर्वके समान तेजस्वी, ईश्वर और स्व प्रकारसे स्वक्की गति हैं, उन परमेश्वरको तुम स्व लोग एकामस्ति होकर प्रणाम करो; वर्गीकि उन बासुदेवस्वरूप नारावण ऋषिको वेषसायी भी प्रणाम करते हैं॥ २१॥

स हि छोकयोनिरमृतस्य प्रदं सहमं परायणमञ्चलं हि प्रस्म ।

तत्सांख्ययोगिभिरुदार वतं बुद्धश्वा यतात्मभिरिदं सनातनम् ॥२२॥ वे इस जगत्के आदिकारणः अमृतपद ( मोधके इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये पट्चत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३७६॥

आश्रय), स्हमस्वरूप, दूसरोंको शरण देनेवाले, अविचल और सनातन पद हैं। उदार शीनक ! अपने मनको बगर्मे रखनेवाळे सांख्ययोगी बुद्धिके द्वारा उन्हींका वरण करते हैं॥

इस प्रकार श्रोमहासारत वान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें नारायणको महिमाविययक तीन सी छियाकोसवाँ अध्याय पुग हुआ ॥ ३४६॥

### सप्तचत्वारिंशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

हयग्रीव-अवतारकी कथा, वेदोंका उद्धार, मधुकैटमका वध तथा नारायणकी महिमाका वर्णन

शीनक उवाच

श्रतं भगवतस्तस्य भाहात्म्यं परमात्मनः। जन्म धर्मगृहे चैव नरतारायणात्मकम् ॥ १ ॥

शौनकने कहा-सूतनन्दन ! इमलोगीने षड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न उन परमात्मा श्रीहरिका माहारम्य सुना और धर्मके घरमे उन्होंने ही नर-नारायणरूपसे जन्म ग्रहण किया था, इस वातको भी जान लिया ॥ १ ॥

महावराहरुष्टा च पिण्डोत्पत्तिः पुरातनी । प्रवृत्ती च निवृत्ती च यो यथा परिकृतिपतः ॥ २ ॥ तथा च नः श्रतो ब्रह्मन् कथ्यमानस्त्वयानघ।

निष्पाप स्तपुत्र ! भगवान् महावराहने जो प्राचीन कालमे पिण्डोंकी उत्पत्ति करके पिण्डदानकी मर्यादा चलायी तथा प्रवृत्ति और निवृत्तिके विषयमें जिस विधिकी जैसी करपना की, वह सब आपके मुखसे हमलोगीने सुना ॥ २५ ॥ हुन्यकन्यभूजो विष्णुहद्दक्पूर्वे महोद्धौ॥६॥ यच तत् कथितं पूर्वे त्वया हयशियो महत्।

समद्रके उत्तर-पूर्वभागमें हृव्य और कृव्यका भोग ग्रहण करनेवाले भगवान् विष्णुने महान् हयग्रीवावतार धारण किया था। यह बात आपने पहले मुझसे कही थी। साथ ही यह मी बतायी थी कि भगवान परमेष्टी ब्रह्माने उस रूपका प्रत्यक्ष दर्शन किया था ॥ ३-४ ॥

तच रुष्टं भगवता ब्रह्मणा परमेष्ठिना॥ ४ ॥

किं तद्वत्पादितं पूर्व हरिणा लोकधारिणा। क्रवं प्रभावं महतामपूर्वं धीमतां वर ॥ ५ ॥

महान् बुद्धिमानींमे श्रेष्ठ स्तपुत्र ! सम्पूर्ण जगत्को घारण करनेवाले श्रीहरिने पूर्वकालमे वह अद्भुत प्रमावशाली रूप क्यो प्रकट किया ! उनका वैसा रूप तो पहले कमी दंखनेमें नहीं आया था ॥ ५॥

विवुधश्रेष्ठमपूर्वममितौजसम् । द्यष्टा हि तद्श्वशिरसं पुण्यं ब्रह्मा किमकरोन्मुने ॥ ६ ॥

सुने ! अमित वलशाली एवं अपूर्वरूपधारी उन पुण्यात्मा सुरश्रेष्ठ हयग्रीवका दर्शन करके ब्रह्माजीने क्या किया है ॥ ह ॥ प्तन्नः संशयं ब्रह्मन् प्राणं ब्रानसम्भवम्। कथयखोत्तममते महापुरुपनिर्मितम् ॥ ७ ॥ पाविताः सा त्वया ब्रह्मन् पुण्यां कथयता कथाम् ।

स्तनन्दन ! आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है । महापुरुप भगवान्के अवतारसम्बन्धी इस पुरातन ज्ञानके विपयमें इम-लोगोको संशय हो रहा है। आप इसका समाधान कीजिये। आपने यह पुण्यमयी कथा कहकर हमलोगोंको पवित्र कर दिया है ॥ ७५ ॥

#### सीतिरुवाच

कथिप्यामि ते सर्वे पुराणं वेदसम्मितम्॥ ८॥ जगौ यद्भगवान् ब्यासी राज्ञःपारिक्षतस्य वै।

स्तपुत्रने कहा--शौनकजी ! मैं तुमसे बेदतुस्य प्रमाण-भूत सारा पुरातन बुत्तान्त कहूँगाः जिसे भगवान् व्यासने राजा जनमेजयको सुनाया था ॥ ८ई ॥

श्रुत्वाश्वशिरसो मृतिं देवस्य हरिमेधसः॥ ९॥ राजा पतदेवमचोदयत्। उत्पन्नसंशयो

भगवान् विष्णुके इयम्रीवावतारकी चर्चा सुनकर दुम्हारी ही तरह राजा जनमेजयको भी सदेह हो गया था। तव उन्होंने इस प्रकार प्रथा किया-11 ९५ ॥

#### जनमेजय उवाच

यत्तद् दर्शितवान् ब्रह्मा देवं हयशिरोधरम्॥१०॥ किमर्थे तत् समभवत् तन्ममाचक्ष्व सत्तम।

जनमेजय वोले—सन्पुरुपोर्मे श्रेष्ठ मुने ! ब्रह्माजीने मगवान्के जिस इयग्रीवावतारका दर्शन किया था। उसरा प्रादुर्माव किमल्विये हुआ या ? यह मुझे वताइये ॥ १०ई ॥

बैदान्पायनजीने जनमेजपको महाभारतकी कथा नेदन्यामनी की आशासे सुनायी थी इस कारण यहाँ ऐसा लिखा है ।

#### वैज्ञमपायन उवाच

यत् किंचिदिह छोके वे देहसत्त्वं विशाग्पते ॥ ११ ॥ सर्वे पञ्चभिराविष्टं भूतैरीश्वरद्यद्विभिः।

नैशामपायनजीने कहा प्रजानाय । इव जगत्में जितने प्राणी हैं, वे चन इंश्वरके सकल्परे उत्पन्न हुए पाँच महाभुतीरे युक्त हैं॥ ११३ ॥

ईश्वरो हि जगत्स्रप्टा प्रभुनीरायणो विराद् ॥ १२ ॥ भुतान्तरात्मा वरदः सगुणो निर्मुणोऽपि च।

विराट्खरूप भगवान् नारायण इस जगत्के ईश्वर और स्रष्टा हैं, वे ही स्व जीवोंके अन्तरातमाः वरदाताः मगुण और निर्मुणरूप हैं॥ १२५ ॥

भूतमलयमत्यन्तं श्रष्टुप्य तृतसत्तम् ॥ १३ ॥ धरण्यामय होतायामपतु चैकाणेचे पुरा । हमोतिर्भृते नले चापि होने न्योतिपि चानिले॥ १४ ॥ धायौ बाकाशर्सलीने बाकाशे च मनोउनुमे । ध्यके मनसि सलीने ध्यके चाव्यकर्ता गते ॥ १५ ॥ भ्रम्यके पुरुषं याते पुंसि सर्वगतेऽपि च । तम एवाभवत् सर्वे म प्रानायत् किंचन ॥ १६ ॥

क्ष्मेष्ठ ! अव तुम पद्मभूतीं आरागितक प्रत्यक्षी बात सुनी । पूर्वकालमें जब इस प्रत्योक्त प्रकार्णक कलमें रूप हो गया । जकका तेवमें, तेवका वाधुमें, वाधुमा आकाशक, आकाशका मनमें, मनका व्यक्त (महत्त्वव) में, व्यक्तका अव्यक्त प्रकृतिमें, अव्यक्तका पुरुषमें अपांत मानाविष्टित्व देशसमें और पुरुषत वर्तव्यानी परमात्मामें रूप हो मानाविष्टित्व देशसमें वा कोर देशक अन्यकार-ही-अन्यकार अगया। उनके विना और दुक्त मी जान नहीं यहता था।। १२-१६ ॥ तमस्ती बहा सम्भूतं तमोमूलामुतात्मकम् । तक्षित्रकामावसंकानं पीवर्षी तमुमानुत्रतात्मकम् ।

तमधे जगत्का कारणभूत गद्ध ( परम व्योम ) प्रकट हुआ है। तमका मूल है अधिग्रानभृत अमृततक्व। वह मूलभूत अमृत ही तमके युक्त हो सभी नाम-क्त्रमें प्रपद्धको प्रकट करता है और विराट् सरीरका आक्रय लेकर रहता है।। १७॥ सोऽनिकद इति प्रोक्तस्तत् प्रधानं प्रकश्ते। तदक्यक्रमिति देशं विग्रुणं नृपसत्तम्॥ १८॥

रपश्चेत्र | उसीको शनिषद कहा गया है | उसीको प्रधान भी कहते हैं तथा उसीको त्रिगुणमय अव्यक्त जानना चारिये ॥ विद्यासहायवान् देवो विष्युक्सेनो हरिः प्रभुः । अन्हवेव शयनं चक्रे निद्यायोगमुपागतः ॥ १९ ॥

उस अवस्थाम विद्याद्यक्तिते मध्यन सर्वेद्यापी मध्यक्ति अधिरिने योगनिहाका आश्रय हेकर बस्कों द्यायन किया ॥१९॥

जगतश्चित्तयम् सृष्टि चित्रां बहुगुणोङ्गवाम् । तस्य चित्तयतः सृष्टि महानात्मगुणः स्मृतः ॥ २० ॥ अर्हकारस्ततो जातो ब्रह्मा स तु चतुर्युनः । हिरण्यमर्भो भगवान् सर्वळोकपितामहः ॥ २१ ॥

उस ममय वे नामा गुणीं उत्तरन होनेवाली जगत्यी अद्भुत स्टिके विषयमें विचार करने लगे । स्टिके विषयमें विचार करने हुए उन्ते अपने गुण महान (महत्तत्व) का सरण हो आवा । उनगे अहदार मयट हुआ। वह अहहार ही चार मुस्तिगले ब्रह्मानी है। सो मनगूर्य लोगें हे पितामह और मयवान रिन्ध्यमर्थि नामगे प्रिन्ति हैं ॥ २०-२१ ॥ पर्येऽनिरुद्धात् सम्भूतस्तदा पद्मिसेक्षणः । सहस्रपंत्रे सुविमानुविवदः सनातनः ॥ २२ ॥

पद्मात्राच्या पासून्यात् वातातात्रात्रात्र प्रस्तात्र ।। २२ ॥ सहस्रवचे धृतिमानुविद्यः सताततः ॥ २२ ॥ दहरोऽद्भृतसंकाशो कामानापोमयान् प्रसुः। सत्त्रस्थ परमेष्टी स नतो भूनगणान् सृत्रम् ॥ २३ ॥

ब्रह्माण्डमे एमर्टम अनिवस् ( भारतार ) ने रमलनयन ब्रह्माका उस्त ममय प्राहुसीर हुआ था । वे शहून स्थापी एवं देखानी मनावन भगवान् ब्रह्मा महत्त्वरूष रमण्डम दिना समान हो सर इथर-इपर रिट शासने गर्मा। तम इसी मानन जगव् जन्मय दिलायी दिया। तम ब्रह्माणी महस्मुणी सिग्त दोक्ट प्राणियों भी सहिमे प्रदुत्त हुए ॥ २२ २३ ॥

पूर्वमेव च पद्मस्य पत्रे सूर्यानुसद्रमे। नारायणकृतौ विन्दु अपामास्तां गुणास्त्रो॥ २४॥

वे जिनकमन्त्रर चैटे के उनका वता न्हीर नमान देदीच्यमन होता था। उनकर पहुंचेन ही अवक्षान नारायण की प्रेरणांचे जनकी दो चूँदे पढ़ी भी। को रजीवुन और तमोशुनकी प्रतीक थीं॥ २४॥

ज्वाचपरयत् स भगवानतादिनिधनोऽच्युतः। पकस्तवाभवद् चिन्दुर्भधाभी रुचिरप्रभः॥२५॥ स तामसो मधुकांतस्तदा नारायणात्रयः। कितस्तवपरिवर्षः कैटभी राजसस्तु स ॥ २६॥

खादि-अस्तो रहित भगवात् अस्युतने उन दोनों पूँदोंकी ओर देखा । उनमंधे एक धूँद भगवान्को हिट पहते ही उनकी प्रेरणाने तमोमय भगुनामक दैत्यके आकार-में परिणत हो गयी । उन दैत्यको रम मधुके छमान था और उनकी कान्ति बड़ी सुन्दर थी । जनकी दूमरी दूँदर जो छुळ कड़ी थी। नारायणकी आजाने रजोगुणके उत्सन्त कैंद्रम नामक दैत्यके स्त्यमें प्रकट हुई ॥ २५-२६ ॥ तावभ्यदाखतां श्रेष्ठी। तमस्ता रजसान्वितो । चळवन्ती गदाहस्ती पद्मनाळानुस्तारिको ॥ २७ ॥

तमोग्रुण और रजोगुणक्षे युक्त वे दोनों श्रेष्ठ टैस्य मधु और फैटमंबड़े बल्बान् थे । ये अपने द्यापोमं गदा िष्ये कमलनाउका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने छगे ॥ दृहद्यातेऽरिवन्दस्यं ब्रह्माणममितप्रमम् । स्फन्तं प्रथमं वेदांश्चनुरश्चारुविग्रहान् ॥ २८ ॥

जगर जाकर उन्होंने कमळ-पुप्पके आवनपर वैठकर रिष्टि-रचनामे प्रवृत्त हुए आमत तेजस्वी ब्रह्माचीको देखा एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण किये हुए चारों वैदोंको देखा ॥ २८॥

ततो विग्रहवन्तौ तौ वेदान् दृष्ट्यसुरोत्तमौ। सहसा जगृहतुर्वेदान् ग्रह्मणः पश्यतस्तदा ॥ २९ ॥

उन विशालकाय श्रेष्ठ असुरोने उस समय वेदींगर दृष्टि पड़ते ही उन्हें ब्रह्माजीके देखते-देखते सहसा हर लिया।। अथ तौ दानवश्रेष्टौ वेदान् गृहा सनातनान्। रसां विविशतुस्त्णीमुद्दप्पूर्वे महोद्धौ॥ २०॥

सनातन बेदोंका अवहरण करके वे होनी श्रेष्ठ दानव उत्तर-पूर्ववर्ती महासागरमें घुस गये और तुरंत रसातल्में जा पहुँचे ॥ ३० ॥

ततो हतेषु वेदेषु ब्रह्मा कश्मलमाविशत्। ततो घचनमीशानं पाह वेदैर्विनाकृतः॥३१॥

वेदीका अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको बड़ा खेद हुआ। उनपर मोह छा गया। वे वेदेषि बद्धित होकर मन-ही-मन परमात्माचे हत प्रकार कहने छगे।। २१॥

#### वस्रोवाच

वेदा मे परमं चक्षुर्वेदा मे परमं घलम्। वेदा मे परमं धाम वेदा मे ब्रह्म चोत्तरम्॥ ३२॥

ब्रह्मा बोळे — भगवन् । वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं। वेद ही मेरे परम बल हैं। वेद ही मेरे परम आश्रय तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं ॥ ३२॥

मम वेदा इताः सर्वे दानवाभ्यां वळादितः। अन्धकारा हि मे लोका जाता वेदैर्विनाकृताः॥ ३३॥

मेरे वे छभी वेद आज हो दानवोंने वलपूर्वक यहाँछे छीन लिये हैं। अब वेदोंके बिना मेरे लिये सम्पूर्ण लोक अन्धकारमय हो गये हैं॥ ३३॥

वेदानृते हि कुर्यो लोकानां सृष्टिमुचमाम्। अहो वत महद् दुःखं वेदनाशनजं मम ॥ ३४॥ प्रातं दुनोति हदयं तीवं शोकपरायणम्। को हि शोकाणंवे मम्नं मामितोऽच समुद्धरेत्॥ ३५॥ वेदांस्तांश्चानयेक्षयान् कस्य चाहं प्रियो भवे।

में बेदोंके थिना संसारकी उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूं ! अहो ! आज वेदोंके नष्ट होनेचे मुझार बड़ा मारी दुःख आ पड़ा है, जो मेरे शोकमण्न हृदयको दुःख्ह पीड़ा दे रहा है। आज शोकके समुद्रमें हुने हुए मुझ अमहायमा यहाँते कौन उदार करेगा? उन नष्ट हुए नेदोंनो कौन लायेगा? में किसको इतना प्रिय हूँ, जो मेरी ऐसी सहायता करेगा? इत्येवं भाषमाणस्य ब्रह्मणो नृपसत्तम॥ २६॥ हरेः स्तोत्रार्थमुद्धता चुन्दिर्हिमतां वर। ततो जगी परं जप्यं साक्षलिप्रवहः प्रमुः॥ २७॥

रुपश्रेष्ठ ! ऐसी वार्ते कहते हुए ब्रह्माजीके मनमें भगवान् श्रीहरिकी स्तुति करनेका विचार उत्पन्न हुआ । द्वादिमानींमें अप्रगण्य नरेश ! तव भगवान् ब्रह्माने हाम जोड़कर उत्तम एवं जरने योग्य स्तोत्रका गान आरम्भ किया ॥ ३६-३७ ॥

#### नह्योवाच

ॐनमस्ते ब्रह्महृद्य नमस्ते मम पूर्वज । स्त्रोकाद्य भुवनश्रेष्ठ सांख्ययोगनिधे प्रभो ॥ ३८॥

ब्रह्माकी चोले—प्रमो ! वेद आपका हृदय है, आपको नमस्कार है । मेरे पूर्वक ! आपको प्रणाम है । जात्के आदि कारण ! सुबनश्रेष्ठ ! जाव्ययोगनिषे ! प्रमो ! आपको बार्रवार नमस्कार है !! है८ !!

व्यक्ताव्यक्तकराचिन्त्य क्षेमं पन्यानमास्थित। विद्वसुक् सर्वभूतानामन्तरात्मन्नयोनिज । अहं प्रसादजस्तुभ्यं छोकधाम स्वयम्भुवः॥ ३९॥

व्यक्त जगत् और अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न फरनेवाले परमात्मन् । आपका स्वरूप अचित्त्य है । आप कस्याणम्य मार्गर्मे स्थित हैं । विश्वपालक ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, किसी योनिसे उत्पन्न न होनेवाले, जगत्के आधार और स्वयम्भू हैं । मैं आपकी कृपासे उत्पन्न हुआ हूँ ॥ १९॥

त्वचो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विजपूजितम्। चाक्षुपं चै द्वितीयं मे जन्म चासीत् पुरातनम्॥ ४०॥

आपसे मेरा प्रथम नार जो जन्म हुआ था। वह हिजीं-हारा सम्मानित सानस जन्म कहा गया है अर्थात् प्रथम बार में आपके मनसे उत्पन्न हुआ । तदनन्तर पूर्वकालमें में आपके नेत्रसे उत्पन्न हुआ । वह मेरा दूसरा जन्म था ॥

त्वत्यसादात् तु मे जन्म तृतीयं वाचिकं महत् । त्वत्तः श्रवणजं चापि चतुर्थं जन्म मे विभो ॥ ४१ ॥

त्तरश्चात् आपके कृषाप्रशादते मेरा जो तीशा महत्त-पूर्णं जन्म हुआ; वह ग्राचिक या अर्थात् आपके वचनमान्नवे युज्य हो गया था । विमो! उनके बाद आपके कार्नोंवे मेरा चतुर्यं जन्म हुआ था।। ४१॥

नासिक्यं चापि मे जन्म त्वत्तः परममुख्यते। अग्डजं चापि मे जन्म त्वत्तः परं विनिर्मितम्॥ ४२॥ उसके बाद आपकी नासिकारे मेरा पाँचवाँ उत्तम जन्म बताया जाता है। तदनन्तर में आपके द्वारा ब्रह्माण्डले उत्पन्न किया गया। वह मेरा छठा जन्म या॥ ४२॥ इदं च सप्तमं जन्म पहाजन्मेति वै प्रभो।

इदं च सप्तमं जन्म पद्मजनमेति च प्रमा। सर्गे सर्गे हाई पुत्रस्तव त्रिगुणवर्जित ॥ ४३ ॥

प्रमो । यह मेरा सातवाँ जन्म है, जो कमलवे उरान हुआ है। निशुणातीत परमेसर। मैं प्रत्येक करपम आपका पुत्र होकर प्रकट होता हूँ ॥ ४२ ॥ प्रियतः पुण्डपीकाक्ष प्रधानगुणकत्पतः। स्वसीभ्वरः स्वभावश्च स्वयस्भः पुरुषोत्तमः॥ ४४ ॥

कमकनयन | आपका पुत्र में शुद्ध सच्चयप शरीरसे उत्सन्त हुआ हूं । आप ईश्वर, स्वभाव, स्वयम्भू एवं परुवोत्तर हैं। ४४॥

पुरुषातम ह ॥ ४४ ॥ स्वया विनिर्मितोऽहं वे वेद्श्वसुर्वयोतियः । ते मे वेदा हताश्वसुरम्यो जातोऽस्मि जागृहि ॥ ४५॥ द्रदस्व वस्त्रृषि मम प्रियोऽहं ते प्रियोऽसि मे ।

आएने मुखे बेदरूपी नेत्रींखे युक्त बनाया है। आपकी ही क्षमाले काळातीत हूँ—मुसपर कालका जोर नहीं चलता। मेरे नेत्रकप चे बेद दानवीदारा हर क्रिये गये हैं। अतः में अन्यान्ता हो गया हूँ। प्रमी ! निद्रा त्यायकर जामिये। मुझे मेरे नेत्र बागव वीजिये। क्योंकि में आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं। ४५६॥

६ - ता ना विश्व क्षाप्त । १९६॥ पर्व स्तुतः स भगवान् पुरुषः सर्वतोमुद्धः ॥ ४६॥ अहौ निद्रामय तदा वेदकार्यार्थमुद्धतः ।

न्नग्नानीके इह प्रकार स्तुति करनेपर छन ओर ब्रुखनाओं सनके अन्तर्यामी आत्मा भगवान्ने उसी क्षण निद्रा त्याग दी और ने वेदोंकी रहा करनेके किये उसत हो गये ॥ ४६ है ॥ प्रेथ्यर्येण प्रयोगेण द्वितीयां सनुमास्थितः ॥ ४७ ॥ सुनासिकेन कायेन भूत्या चन्द्रप्रभस्तदा । कत्या स्पद्यारः शुभ्रं वेदानामालयं प्रभुः ॥ ४८ ॥

जन्होंने अपने ऐस्वयंके योगते दूसरा शारीर धारण कियाः जो चन्द्रसाके समान कान्त्रिमान् या ! सुन्दर साविका-बाले शारीरते गुस्त हो वे प्रमु सोहेके समान गर्दन और मुख धारण करके सिता हुए । जनका वह श्रद्ध मुख सम्पूर्ण वेदोका आज्य या ॥ ४७०४८ ॥

तस्य मृर्धा सममयद् ग्रीः समस्त्रवतारका। केशाध्यास्मामचन् दीर्घा स्वेरंग्रुसमप्रभाः॥ ४९॥

नवनों और तारामाँचे युक्त स्वर्गकोंक उनका सिर था । सर्वकी किरणींके समान समकीचे वहेन्बहे बाल ये ॥ ४९ ॥ कर्णीबाकाशपातांळे लखाटं मृतकारिणी ।

गङ्गा सरस्वती थोण्यौ भुवावास्तां महोदधी ॥ ५० ॥

आकारा और पाताल उनके कान थे एवं समस्त मूर्तोको धारण करनेवाली एथ्वी लजाट थी। गङ्गा और सरस्वती उनके नितम्ब तथा दो समुद्र उनकी दोनों भींह थे॥ ५०॥

चसुपी स्रोमसूर्वी ते नासा संध्यापुनः स्मृता । ॐकारस्त्वय संस्काचे विद्युज्जिद्धा च निर्मिता ॥ ५१ ॥

चन्द्रमा और सूर्व उनके दोनों नेत्र तथा नास्का सच्या थी। ॲन्कार सस्कार (आभूषण) और विशुत निद्धा बनी हुई थी॥ ५१॥

दन्ताश्च पितरो राजन् सोमपा इति विश्वताः । गोलोको व्रह्मलोकश्च व्योष्टावास्तां महात्मनः ॥ ५२ ॥

रानत् । सोमपान करनेवाते पितर उनके दाँत धुने गये हैं तथा गोलेक और प्रतालोक उन महात्मके ओह ये ॥ प्रीवा चास्याभवद् राजन् कालरानिशुंणोत्तरा । पताद्वपशिरः छत्वा सानामूर्तिभिरानुतम् ॥ ५३॥ अन्तर्वश्री स विक्वेजो विवेश च रत्तां भग्नः।

नरेस्वर | क्रमोमयी काळरात्रि उनकी प्रीचा थी। इस प्रकार अनेक पूर्वियोंने आहत इयमीच रूप धारण करके वे बतादीक्षर ओहरि बहाँचे अन्तर्शन हो गये और रवातक्रमें जा यहुँचे ॥ ५३५॥

एकां पुनः प्रविष्टश्च योगं परममास्त्रितः॥ ५४॥ शैक्यं सरं समास्थाय उद्गीतं प्रायुजत् सरम् ।

रवातलमें प्रवेश करके परम योगका आश्रय ले विश्वा-के नियमानुसार उदाच आदि स्वरेति युक्त उच्च स्वरंते समवेदका गान करने लगे !! ५४६ !!

स सरः सानुनादी च सर्वशःक्तिग्ध पद्य च ॥ ५५ ॥ वमूबान्तर्भेहीभूतः सर्वभृतगुणोदितः ।

नाद और स्वरंधे बिशिष्ट सामगानकी वह सर्वथा क्षित्रव एव मधुर च्चित रसातल्ये सद ओर फैल गर्थी। जो समस्त प्राणियोंके लिये गुणकारक थी॥ ५५६॥

ततस्तावसुरी कृत्वा वेदान् समयवन्धनान् ॥ ५६ ॥ रसातळे विनिक्षिप्य यतः शब्दस्ततो द्वतौ ।

उन दोनों असुरोने वह शब्द सुनकर बेंद्रीको काव्याशके आयद करके रसातव्यमें ५क दिया और स्वय उसी और दौढ़े जिनस्ते वह च्यनि आ रही थी ॥ ५६३ ॥

पतिसम्बन्तरे राजन् देवो हयशिरोधरः ॥ ५७॥ अमाह वेदाविस्तान् रसातलगतान् हरिः। मादाच ब्रह्मणे भूयस्ततः सां मकृति गतः॥ ५८॥

राजन् । इसी बीचमें हवग्रीव रूपचारी भगवान् औइरिने रखातळमें पढ़े हुए उन सम्पूर्ण वेदोंको छे लिया तथा ब्रह्माजीको पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूपमें आ गये॥ ५७ ५८॥

स्थापयित्वा हयशिर उदकपूर्वे महोदधौ । वेदानामालयं चापि वभूवाश्वशिरास्ततः॥ ५९ ॥

भगवान्ते महासागरके वृत्तीं त्तरभागमे वेदीं के आश्रयभूत अपने हयशीव रूपकी खापना करके पुनः वृत्तरूप घारण कर छिया। तवसे भगवान् हयशीव वहीं रहने छगे॥ ५९॥ अथ किंचिद्यपद्यन्ती दानदी मधुक्तेटभी। पुनराजमानुस्तत्र चेगिती पद्यता च ती॥ ६०॥ यत्र वेदा विनिक्षिप्तास्तत स्थानं शन्यमेव च।

इथर वेदम्बिन स्थानपर आकर मधु और कैटम दोनों दानवींने जब छुछ नहीं देखा, तब वे बढ़े वेगसे फिर बही छैट आये, जहाँ उन वेदोंको नीचे डाल रखा था । वहाँ देखनेपर उन्हें यह खान द्ना ही दिखायी दिया ॥ ६०६ ॥ तत उत्तममास्थाय वेगें घलवतां वरो ॥ ६१ ॥ पुनक्त्तस्थातुः शीधं रसानामालयात् तदा । दृदशाते च पुरुषं तमेवादिकरं प्रभुस् ॥ ६२ ॥ घ्वेतं चन्द्रविशुद्धाभमनिषद्धतनी स्थितम् । भूयोऽप्यमितविकान्तं निद्रायोगमुपागतम् ॥ ६३ ॥

तर वे बल्वानोंसे श्रेष्ठ दोनो दानव युनः उत्तस वेगका आश्रय के रवातलवे बीघ ही जगर उठे और ऊपर आकर देखते हैं तो वे ही आदिकर्ता भगवान् पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर दृए ! जो चन्द्रभाके समान विशुद्धः उज्ज्वल प्रभावे विशूषितः गौरवर्णके थे ! वे उस समय अनिच्द्र-विग्रहमें खित थे और वे अभित पराक्रमी भगवान् योगनिद्राका आश्रय लेकर सो रहे थे !! ६१-६१ !!

आत्मप्रमाणरचिते अपामुपिर कविपते। शयने नागमोगाढ्यं ज्वालामालासमान्ते॥ ६४॥ निष्कत्मषेण सन्वेन सम्पन्नं रुचिरप्रभम्। तं दृष्ट्वा दानवेन्द्रौ तौ महाहासममुञ्जताम्॥ ६५॥

पानीके ऊपर शेपनागके शरीरकी शय्या निर्मित हुई थी। जिसकी लम्बाई भगवानके श्रीविग्रहके अनुरूप ही थी। वह शय्या ज्वालामालाओंचे आहत जान पढ़ती थी। उसके ऊपर विशुद्ध सच्चगुणचे सम्पन्न मनोहर कान्तिवाले भगवान् नारायण सो रहे थे। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर जोर-जोरसे हॅसने लगे॥ ६४-६५॥

क्रचतुश्च समाविष्टी रजसा तमसा च तौ। अयं स पुरुषः क्वेंतः शेते निद्रामुपागतः॥ ६६॥ अनेन नूनं चेदानां छतमाहरणं रसात्। कस्यैष को ग्रुसहवेप किंच सपिति भोगवान्॥ ६७॥ रजोगण और तमोगुणवे आविष्ट हुए वे दोनों अहुर परस्पर कहने छगे, 'यह जो व्वेतवर्णवाला पुरुष निहामें निमम्न होकर सो रहा है। निश्चय ही इमीने रतातलते वेदोंस अपहरण किया है। यह कितका पुत्र है! कीन है! और नगें यहाँ सर्पके शगिरकी शय्यापर सो रहा है!!॥ इह-ह७॥

इत्युचारितवाक्यौ तौ वोधयामासतुईरिम् । युद्धार्थिनौ हि विद्याय विदुद्धः पुरुपोत्तमः॥ ६८॥ निरीक्ष्य चासुरेन्द्रौ तौ ततो युद्धे मनो दधे।

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनेंने मगवान्को जगाया । उन्हें युद्धके लिये उत्युक्त जान मगवान् पुरुगोत्तम जाग उठे । फिर उन दोनो अधुरेन्द्रोंका अच्छी तरह निरोक्षण करके उन्होंने मन-ही-मन उनके साथ युद्ध करनेका निश्चय किया ॥ ६८६ ॥

अथ युद्धं समभवत् तयोर्नारायणस्य वै॥६९॥ रजस्तमोविएतन् ताबुभौ मधुकैटभौ। प्रह्मणोपचितिं कुर्वन् जघान मधुस्दुनः॥७०॥

फिर तो उन दोनों असुरोका और मगवान नारायणका युद्ध आरम्भ हो गया। मगवान् मधुसुदनने ब्रह्माजीका मान रखनेके लिये तमोशुण और रजोशुगते आविष्ट घरीरवाले उन ट्रेटोर्नो देश्यों—मधु और फैटमको मार डाला॥ ६९-७०॥



ततस्तयोर्वधेनाशु वेदापहरणेन च। शोकापनयनं चक्रे ब्रह्मणः पुरुषोत्तमः॥ ४६॥

इस प्रकार वेदोंको वापस लाकर और मधु-कैटमक की करके मगवान् पुरुषोत्तमने ब्रह्माजीका शोक दूर इर दिशा

ततः परिवतो ब्रह्मा हरिणा चेदसरकृतः। निर्ममे स तदा छोकान कृत्कान स्थावरजङ्गमान् ॥७२॥

तत्पश्चात वेदसे सम्मानित और मगग्रान्से सरक्षित होकर वसाजीने समस्त चराचर जगतकी सृष्टि की ॥ ७२ ॥ दत्त्वा पितामहायाध्यां मति होकविसर्गिकीम् । तत्रैवान्तर्वधे देवो यत प्रवागतो हरिः॥ ७३॥

ब्रह्मानीको लोक-रचनाकी श्रेष्ठ बृद्धि देकर भगवान नारायणदेव वहीं अन्तर्शन हो गये । वे बहाते आवे थे। वहीं चले राये ॥ ७३ ॥

वौ दानवौ हरिहत्वा कृत्वा हयशिरस्तनुम्। प्तः प्रवृत्तिधर्मार्थं तामेव विदधे ततुम्॥ ७४॥

श्रीहरिने इस प्रकार हयग्रीवरूप धारण करके उन दोनो दानवींका वध किया था। उन्होंने पनः प्रवृत्तिधर्मका प्रचार करनेके लिये ही उस शारीरको प्रकट किया था ॥ ७४ ॥ प्वमेव महाभागो वभृवास्वधिय हरिः। पौराणमेतन् प्रख्यातं क्यं व्यवसैश्वरम् ॥ ७५॥

इस तरह महाभाग श्रीहरिने हयप्रीयरूप चारण किया था। भगवान्का यह बरदायक रूप पुरातम एव पुराण-प्रतिद्व है। यो होतद ब्राह्मणो नित्यं ऋणुयाद धारयीत था। न तस्योध्ययनं नाशमुपनच्छेत् कदाचन ॥ ७६॥

वो माझण प्रतिदिन इस अवतार-स्थाको सनता या सारण करता है, उतका अध्ययन कभी नष्ट (निष्पतः) नहीं होता है ॥ ७६ ॥

भाराध्य सपसोग्रेण देवं हयशिरोधरम्। पञ्चालेन मामः यास्रो देवेन पथि देवितते ॥ ७७ ॥

महादेवजीके वताये हुए मार्गपर चलकर उप्र तपस्महारा भगवान् इयमीवकी भाराधना करके पाञ्चाछदेशीय गालवसुनिने वेदोंका क्रमविभाग प्राप्त किया था ॥ ७७ ॥ पतद्वयशिये राजन्नाच्यानं तव कीतितम्। पुराणं वेदसमितं धन्मां त्वं परिषृष्ट्यस्य ॥७८॥

राजन् । तुमने निसके लिये सुझसे पूछा था। यह ह्यग्रीनानतारकी नेदालुमोदित प्राचीन कथा मैंने तुम्हे सुनादी॥ यां यामिच्छेत् तमुं देवः कर्तुं कार्यविधी कवित्। तांतां कुर्यांद् विकुर्वाणः स्वयमात्मातमातमाना ॥ ७९॥

परमातमा कार्यमाधनके लिये जिस-जिस शरीरको धारण करना चाहते हैं, उसे कार्य करते समय स्वयं ही प्रकट कर

एष वेद्रनिधिः शीमानेष वै तपसौ निधिः। एप थोगश्च सांख्यं च ब्रह्म चाड्यं हिनिर्विमुः ॥ ८० ॥ वे श्रीमान् हारे वेद और तपस्याकी निवित्र हैं। वे ही योगः साल्मः ब्रह्मः श्रेष्ठ हिष्य भीर विस् हैं॥ ८०॥

#0 #0 \$--- \$- 22-

वेटा यज्ञा सारायणाः मकाः । स्तर स्थापायक तपो नारायणपरं सारायणपरा गतिः॥ ८१॥

वेदीका पर्यवसान मगवान नारायणमें ही है। यह नारायणके ही खरूप हैं। तास्याके परम फूळ भगवान नारायण ही है तथा नारायणकी प्राप्ति ही सर्वोच्य गति है ॥ ८१ ॥ नारायणपरं सत्यमतं नारायणात्मकम्। नारायणपरो धर्मः प्नरावृत्तिदुर्लभः ॥ ८२ ॥

सत्यके परम सक्य नारायण ही हैं। ऋत नारायणका ही स्वरूप है। जिसके आचरणते पुनर्जन्मकी प्राप्ति नहीं होती? उस निवाचिप्रधान धर्मके भी चरम एक्ष्य भगवान नारायण ही हैं ॥ ८२ ॥

प्रवृत्तिस्रक्षणश्चेव धर्मो नारायणात्मकः। नारायणात्मको गन्धो सूमी श्रेष्टतमः स्मृतः ॥ ८३ ॥ प्रवृत्तिक्य धर्म भी नारायणका ही खरूप है। भूमिका

भेष्ठतम गुण गन्ध भी नारायणमय ही है ॥ ८३॥ अयां चापि सुणा राजन् रसा नारायणात्मकाः । ज्योतिषां च परं क्षपं समृतं नारायणात्मकम् ॥ ८४॥

राजन् । जलका राण रस भी नारायणका ही स्वरूप है । तेनका उत्तम गुण रूप भी नारायणमय ही है ॥ ८४ ॥

नारायणात्मकथापि स्पर्गो वायुगुणः स्मृतः। नारायणात्मकद्वेच शब्द भाकाशसम्भवः॥ ८५॥ बायुका गुण सर्वा भी नारायणस्वरूप ही है तथा

आकारका गुण राज्य भी नारायणसय ही है ॥ ८५ ॥ मनधापि वतो भृतमञ्चकगुणलक्षणम् । मारायणपरः कालो ज्योतिपासयनं च यत्॥ ८६॥

अन्यक्त गुण एव लक्षणवाळा सन नामक स्तः कार और नक्षत्रमण्डल—ये सन नारायणके ही आभित हैं॥ ८६॥ नारायणपरा कीनिः औश्च लक्ष्मीश्च देवताः। नारायणपरं सांख्यं योगी नारायणात्मकः॥ ८७॥

न्हीर्ति, श्री और लक्ष्मी आदि देवियाँ नारायणको ही अपना परम आश्रव यानवी हैं। सांख्यका परम तात्वर्य भी नारायण ही हैं और भीम भी नारायणका ही स्वरूप है !! कारणं पुरुषो होषां प्रधानं चापि कारणम्।

समावश्चेव कर्माणि दैवं येषां च कारणम्॥ ८८॥ पुरुष, प्रधान, स्वमान, कर्म तथा दैव-ये जिन वस्तुर्जोके कारण हैं। वे भी नारायणसप ही हैं ॥ ८८॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिक्षिम्। विविधा च तथा चेष्टा दैवं चैवात्र पश्चमम् ॥ ८९॥ पञ्चकारणसंख्यातो निष्टा सर्वत्र वै हरिः।

अधिश्चानः कर्ताः भिल-मित्र प्रकारके करणः नाना

प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ तथा पाँचवाँ देव—इन पाँच कारणोंके नयमे सर्वत्र श्रीहरि ही विराजमान है ॥ ८९३ ॥ तस्यं जिलासमानानां हेतुभिः सर्वतोसुखैः ॥ ९० ॥ तस्यमेको महायोगी हरिर्नारायणः प्रभः।

जो लोग सर्वव्यापक हेतुऑद्वारा तत्त्वको जाननेकी इच्छा रखते हैं। उनके लिये महायोगी भगवान् नारायण हरि ही एकमात्र खतव्य तत्त्व हैं॥ ९०३॥

ब्रह्मादीनां स लोकानासृपीणां च सहान्यनास् ॥ ९१ ॥ सांस्थानां योगिनां चापियतीनासात्मवेदिनास् । सनीषितं विज्ञानाति केरावो न त तस्य ते ॥ ९२ ॥

समस्त विश्वमे जो कोई देवताओं के लिये यह और पितरों के

लिने आर करते हैं। दान देते हैं और यही भारी तरसा करते हैं। उन सबके आश्रय भगवान् निप्पु ही है। वे अरने ऐ.खर्ययोगमें स्थित रहते हैं। सभूर्ण माणियोंके आवामसान होनेके कारण वे 'बासुदेस' कहें जाते हैं॥ ९३-९४॥

अयं हि नित्यः परमो महपि-मेहाविमृतिर्गुणवर्जितास्यः । गुणैश्च संयोगमुपैति शीवं

कालो यथतांचृतसम्प्रयुक्तः ॥ ९५॥ ये परम महर्षि नारायण निला, महान् ऐक्षपेते युक्त और गुणींते रहित हैं तथारि नैते गुणहीन काल ऋतुके गुणींने युक्त होता है, उटी प्रकार वे भी समय-समयपर गुणींके लीनार करके उनते संयुक्त होते हैं॥ ९५॥

नैवास्य विन्दश्ति गतिं महात्मनो न चागतिं कश्चिदिहानुपरयति । क्षानात्मकाः सन्ति हि ये महप्यः परयन्ति नित्यं पुरुषं गुणाधिकम्)। ९६॥

उन महात्माकी गतिको कोई नहीं जानता । उनके आरामनका मी यहाँ किवीकी दुःख पता नहीं चलता । जो शाममहस्य महर्भि हैं। वे ही उन निया अस्तर्यामी एव अनन्तगुणविभृपित परमात्माका वाकाकार करते हैं ॥ ९६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि नारायणीये ससचत्वारिंशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३४७ ॥

इस त्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वक अन्तर्गत मोक्षयर्गपर्वमें नारायणकी महिमाविषयक तीन सी संताकीसवाँ अध्यास पूरा हुआ ॥ २४०॥

### अष्टचरवारिंशद्धिकत्रिशतत्मोऽध्यायः

सात्वत-धर्मकी उपदेश-परम्परा तथा मगवान्के प्रति ऐकान्तिक मावकी महिमा

जनमेजय उवाच

अहो होकान्तिनः सर्वान् पीणाति भगवान्हरिः। विधिप्रयुक्तां पूजां च गृह्णति भगवान् स्वयम्॥१॥

जनमेजयने कहा — बहान् ! मगवान् अनन्यमावने मजन करनेवाले वधी भक्तोंको प्रचल करते और उनकी विधियत् की हुई पूजाको स्वय प्रहण करते हैं। यह कितने आनन्दकी यात है।। १॥

ये तु दृश्वेन्धना लोके पुण्यपापविवर्जिताः। तेषां त्वयाभिनिर्दिधा पारम्पर्यागता गतिः॥ २ ॥

संबारते किन छोगींकी वासनाएँ दण्य हो गयी हैं और चो पुण्य-मापते रहित हो गये हैं, उन्हें परम्परात्ते जो गति प्राप्त होती है, उसका भी आपने वर्णन किया है ॥ २॥ चतुर्ख्या चैव ते गत्यां गच्छन्ति पुरुषोच्छमम् । प्रकान्तिनस्त पुरुषा ग्रन्छन्ति परमं पदम् ॥ ३ ॥

जो भरावान्के अनन्य भक्त हैं। वे साधुपुरंग अनिवहः प्रयुक्त और सक्कर्षणकी अपेक्षा न रखकर बासुरेववंत्रक वीशी शतिये पहुँचकर भरावान् पुरुषोत्तम एवं उनके गरमगरने। प्राप्त कर देते हैं॥ ३॥

नूनमेकान्तधर्मोऽयं श्रेष्ठो नारायणप्रियः। अगत्वा गतयस्तिकोयद्गच्छत्यव्ययं हरिम् ॥ ४ ॥

निरस्वय ही यह अनन्यभाससे सगरान्द्रा भजनतर धर्म श्रेष्ठ एव श्रीनारायणको परम प्रिय हैं: स्मीकि हमका आधा केनेबाके भक्तजन उक्त तीन गतियोंको प्राप्त न होकर सीधे सीधी गतियों पहुँचकर अविनाशी श्रीहरिको प्राप्त कर देते हैं ॥ ४॥

सहोपनिपदान् वेदान् ये विश्राः सम्यगास्थिताः । पदन्ति विधिमास्थाय ये चापि चतिधार्मणः ॥ ५ ॥ वेभ्यो विशिष्टां जानामि गतिमेकान्तिनां नृणाम्।

वो शाक्षण उपनिषदौसहित सम्पूर्ण वेदोका महीमाँवि आश्रय ले उनका विधिपूर्णक स्वाच्याय करते हैं तथा वो सम्याद्य-धर्मका पालन करनेबाले हैं, इन सबने उत्तम गांति उन्हींको मात होती है। वो मगवान्के असन्य मक्त होते हैं॥ ५ दै॥ केनैप धर्मा कथितो देवेन ऋषिणारिप हा॥ ६॥ यकान्तिकां च का धर्या कहा चोरपादिताविसो। पतान्मे सहायं छिन्धि परं कौत्हालं हि मे॥ ७॥

भगवन् ! इच भक्तिरूप धर्मका किछ देवता अथवा श्राधिन उपदेश किया है ! अनन्य मर्जोकी चीवनचर्या क्या है ! और वह कवते प्रचलित हुई ! मेरे इस ध्यापका निचारण कीलिये । इच विपयको सुननेके लिये भेरे सनमें बढ़ी उत्क्रण्डा हो रही है ॥

#### वैभग्पायन उत्राच

समुपोदेष्त्रनीकेषु कुरुपाण्डवयोर्मृधे। अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता स्वयम्॥ ८॥

वैशस्पायन ओन सहर—राजन् । जिल समय कौरव और पाण्डपीको लेलाएँ युद्धके लिये जामने-सामने बटी हुई थी और कर्तुन युद्धके अनमने हो रहे थे, उस समय सम भगवानने उन्हें गीतामें हुए धर्मका उपदेश दिया ॥ ८॥

धगतिस्र गतिर्वेष पूर्वे ते कथिता स्वाः। गहनो क्षेप धर्मो वै हुविंधेयोऽकृतात्मभिः॥ ९॥

मैंने पहले हुनसे गति और कारतिका सरूप भी बताया था। पह धर्म गहर तथा अजिताला पुरुषीके क्रिजे हुनीम है ॥ ९॥ सम्भितः सामचेदेन पुरैषादियुने कृतः। धार्येते स्वयमीयेन राजन् नारायणेत स्व ॥ १०॥

राज्य | यह धर्म सामनेदके वामान है । प्राचीनकालके रुत्पञ्जाने ही यह मचलित हुआ है | स्वय बतादीश्वर मधवान् नारायण ही इच धर्मको धारण करते हैं ॥ १०॥ एतदर्थे सहाराज प्रप्रः पार्मेन नारका

एतदर्थे महाराज पृष्टः पार्येन नारदः। ऋषिमध्ये महाभागः शृण्वतीः कृष्णभीष्मयोः॥ ११॥

महाराज । कुन्तीपुत्र शुविधिरने ऋषियों के बीचमें महाभारा नारदजीवे यही नियम पूछा था । उस सम्म अफ्रिका और मीच्य भी इस विध्यकों सुन रहे थे ॥ ११॥ माजार

गुरुणा च सयाच्येप कथितो नृपसत्तमः। यथा तत् कथितं तत्र नारदेन तथा ग्र्युण ॥ १२॥

न्याने प्रभावत तत्र नारतन तथा श्रष्टण ॥ १२॥ न्यानेश । मेरे गुरु स्थावजीने और मैंने भी यह विषय कहा या। परंतु बहाँ नारदजीने उच विषयका नैसा क्यांन किया या। उसे बताता हूँ। मुनो ॥ १२॥

यदाचीनमानसं जन्म नारायणसुखोद्भतम्। प्रक्षणः पृथिवीपालः तदा नारायणः स्वयम् ॥ १३ ॥ तेन धर्मेण छतवान् दैवं पित्र्यं च भारत । फेनपा च्यूषपश्चैव तं धर्मे प्रतिपेदिरे ॥१४॥

स्पाल । प्रश्चिक जादिमे जब भगवान् नारावणके शुखसे वहाजीका मानविक जन्म हुआ था। उससम्ब शाक्षात् नारावणके उत्ते हुए धर्मका उपदेश किया था। मरतानन्दन। नारावणने उस धर्मवे देवताओं और पितरोंका पूजनादि कर्म किया था। फिर फेनव शुपियोंने उस धर्मकी ग्रहण किया। १११-१४॥ वैद्यानस्थाः फेनवेश्यो धर्मे तं प्रतिवेदिरे।

वधानसाः फनपन्यः चन छ गातपार्टः वैद्यानसेम्यः सोमस्तु ततः सोऽन्तदैचे पुनः ॥ १५ ॥ फेनगॅरि वैद्यानसॅने उस धर्मको उपन्थ्य किया । उनरे

क्षेमने उते प्रहण किया। वदनन्तर वह धर्म फिर छत हो गया। यदासींब्बाझुर्ग जन्म द्वितीयं ब्रह्मणो नूप । वदा वितामदेनेय सोमाद् धर्मः परिश्रुतः॥ १६॥ नारायणात्मको राजन् रुद्धाय प्रदृदी च तम्।

नरेश्वर। वह ब्रह्मांबीका नेत्रवानित दितीय जन्म हुआ तह उन्होंने होमछे उह माधरण-सम्प धर्मको सुना था। राजर्। ब्रह्मानी स्टब्से हम्का उपरेश दिया॥ १६५॥ ततो योगस्थितो स्द्रः पुरा कृतयुगे मृप॥ १७॥ वाळिकित्यानृपीन, सर्वोन् धर्ममेतदपाठयत्। अन्तर्देषे ततो भूयस्तस्य देवस्य मायया॥ १८॥

नेरेस्वर । तयस्चात् थोगनिव रुहते पूर्वफालके कृतसुगर्मे सम्पूर्व कार्योक्षय मृत्यियोको हत वर्षते अवगत कराया; तदनन्तर भगवान् विण्युकी भागांवे वह वर्ष किर खार होगया ॥ १०-१८॥ यहाँवर्ष अञ्चलके अन्य यहांस्वीद् धाचिकं महत्त् । तत्रेय धर्मः सम्भूतः स्वयं नारायणान्मुष ॥ १९॥

राजन् । जन भगवानकी बागोंसे महात्रजीका तीसरा महत्त्व-पूर्ण जन्म हुआ, तन फिर सासात् नारायणसे ही यह धर्म प्रकट हुआ ॥ १९॥

खुण्णों नाम तमृषिः प्राप्तवान् पुरुषोत्तमात् । तपसा वै खुतप्तेन दमेन नियमेन च ॥ २०॥

सुवर्णं नामक ऋषिने इन्द्रियसयम और मनोनिम्रहपूर्वक मळीमाँति तपस्या करके भगवान् पुरुषोत्तमसे इस घर्मको प्रात किया॥ २०॥

त्रिः परिकान्तवानेतत् सुपर्णो धर्ममुचमम् । यसात्तसाद् इतं होतत् त्रिसीपर्णमिहोच्यते ॥२१॥

द्यपणेने प्रतिदित हर उत्तम धर्मकी तीन आद्यति की थी, हराकिने हर कत या वर्षको यहाँ पितीपणें कहते हैं ॥ २१॥ म्हान्वेन्याउपिटां झतमेताचि दुश्चरम् । दुर्प्याचार्याधियतो धर्मे एष सनातमः ॥ २२॥ बायुना द्विपन् श्रेष्ठ कथितो जगदाग्रुपा । यह दुष्कर धर्म ऋग्वेदके पाठमें स्वष्टलपते पढा गया है। नरश्रेष्ठ ! सुपर्णते उस सनातन धर्मको इम नगत्के प्राणसक्त वासुने प्राप्त किया ॥ २२६ ॥ वायोः सकाशात् प्राप्तश्च ऋषिभिविंघसाशिभिः॥ २३॥ तनो महोद्धिक्चैंच प्राप्तथान् धर्ममुत्तमम् ।

अन्तर्द्धे ततो भूयो नारायणसमाहितः॥ २४॥ बायुते विषताबी ऋषियोंने इस धर्मका उपदेश ग्रहण किया। उनते महोदिको इस उत्तम धर्मकी प्राप्ति हुई। तत्पव्चात् यह धर्म किर वहा होकर भगवान् नारायणमें विलीन हो गया॥ २३-२४॥

यदा भूयः श्रवणजा सृष्टिरासीत्महात्मनः। ब्रह्मणः पुरुषभ्यात्र तत्र कीर्तयतः श्रुणु ॥ २५ ॥

पुरुपितंह ! जय पुनः भगवान् के कानोचे महात्मा ब्रह्माजीकी चौषी बार उत्पत्ति हुई , तय जित प्रकार इस धर्मका प्रादुर्भाव हुआ बा, बह बताता हूँ, सुनो ॥ २५ ॥

जगत्स्रण्डमना देवो हरिनौरायणः खयम्। चिन्तयामास पुरुषं जगत्सर्गकरं प्रभुम्॥ २६॥

साक्षात् भगवान् नारायण इति जगत्की सृष्टि करनेकी इच्छारे एक ऐसे पुरुपका चिन्तन किया, जो संसारकी सृष्टि करनेमें पूर्णतः समर्थ हो ॥ २६ ॥ अथ जिन्तरासमस्य कर्णाभ्यां प्रकृषः समतः ।

थय चिन्तयतस्तस्य कर्णाभ्यां पुरुषः स्मृतः । प्रजासर्गकरो ब्रह्मा तमुवाच जगत्पतिः ॥ २० ॥ ख्ज प्रजाः पुत्र सर्वो मुखतः पादतस्तथा ।

कहा जाता है, चिन्तनकरते समय भगवान्के दोनों कार्नोसे एक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ। वही प्रजाकी स्रष्टि करनेवाला ब्रह्मा हुआ। जगदीश्वर नारायणने ब्रह्मासे कहा—ध्येटा ! तुम अपने मुखसे लेकर पैरतकके अङ्ग्रीसे समस्त प्रजाकी स्रष्टि करो॥ र७३ ॥

श्रेयस्तव विधासामि यहं तेजश्च सुवत ॥ २८॥ धर्म च मत्तो गृङ्खीष्व सात्वतं नाम नामतः । तेन सृष्टं कृतयुगं स्थापयस्व यथाविधि ॥ २९॥

उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुत्र । में तुम्हार करवाण करूँगा और तुम्हारे भीतर तेन एवं चलकी वृद्धि करतारहूँगा। तुम मुझते इस सात्यत नामक धर्मको ग्रहण करो और उसके ह्वारा विधिपूर्वक सत्ययुगकी सृष्टि करके उमकी स्वापना करोग॥ २९॥

ततो ब्रह्मा नमश्चके देवाय हरिमेधसे। धर्मे चाग्र्यं स जग्राह सरहस्यं ससंब्रहस्॥ ३०॥ आरण्यकेन सहितं नारायणमुखोद्भवस्।

तदनन्तर ब्रह्माने भगवान् श्रीहरिको नमस्कार किवा और उन्हीं नारायणदेवके मुखसे प्रकट आरण्यकः रहस्य तथा समहश्वहित उस्र श्रेष्ठ घर्मका उपदेश ग्रहण किया॥६०१॥ उपदिश्य ततो धर्म ब्रह्मणे ऽमिततेजसं॥ ३६॥ त्यं कर्ता सुगधर्माणां निराशी-कर्मसंवितम्।

अमितते बन्दी बहाकी इस धर्मका उपदेश देकर उस रामय भगवान्ने उनमें कहा—'तुम निष्कामभावते सारे कर्म करते हुए युगवमांके प्रवर्तक वनी'॥ ३१ है॥ जगाम तमसः पारं यत्राव्यक्तं व्यवस्थितम् ॥ ३२ ॥

जगाम तमसः पारं यत्राध्यक्तं व्यवस्थितम् ॥ ३२ ॥ ततोऽथ वरदो देवो ब्रह्मा छोकपितामहः । अखुजत् स ततो छोकान् छत्स्नान् स्थावरजङ्गमान्॥३३॥

यह आदेश देकर वे अञ्चानान्यकारने वरे विराजमान अपने परम अन्यक्त धामको चले गये । तदनन्तर वरदायक देवता लोकपितामह ब्रह्माने सम्पूर्ण चराचर लोकींकी सृष्टि की॥६२-३६॥ ततः प्राचनित तदा आदी कृतसुना छुमम् । ततो हि सात्यतो धर्मो ज्याप्य लोकानवस्थितः॥ १४॥

फिर तो सृष्टिके आरम्भमें कस्याणकारी कृतयुगकी प्रवृति हुई और तक्षे साव्यतधर्म सारे संतारमे व्याप्त हो गया ॥३४॥ तेमैचाद्येन धर्मेण झहा। छोकविसर्गकृत् । पूजयामास देवेशं हरि सारायणं प्रभुम् ॥ ३५॥

लोकस्रधा ब्रह्माने उसी आदिधर्मके द्वारा देवेशर भगवान् नारायण इरिकी आराधना की ॥ ३५ ॥ धर्मप्रतिष्ठाहेतोश्चा मन्तुं खारोज्यिपं सतः। अध्यापयासास तदा लोकानां हितकाम्यया॥ ३६॥

फिर इस धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये समस्त छोकोंके दिवकी कामनाखे उन्होंने स्वारोचियमनुको उस समय इत धर्मका उपदेश किया ॥ ३६ ॥

ततः स्वरोचिषः पुत्रं स्वयं शङ्कपदं नृप । अध्यापयत् पुराव्ययः सर्वलोकपतिर्विशुः ॥ ३७ ॥

नरेश्वर ! उन दिनों खारोचिय मत्त ही सम्पूर्ण क्षेकीने अभिषति एवं प्रभु थे । उन्होंने ज्ञान्तमावसे पहले अपने पुत्र बङ्कपदको स्वयं इस धर्मका ज्ञान प्रदान किया ॥ २७ ॥ ततः शङ्कपद्रश्चापि पुत्रमात्मजामीरसम्पू । दिशां पाळं सुवर्णाभमध्यापयत भारत । सोऽन्तर्देशे ततो भूयः प्राप्ते जेतासुगे पुनः ॥ ३८ ॥

भारत ! फिर शङ्घपदने भी अपने औरस पुत्र दिन्गाट सुवर्णाभको इस धर्मका अध्ययन कराया । इसके बाद नेता युग प्राप्त होनेपर वह धर्म फिर छप्त हो गया॥ ३८॥ लास्तिक्ये जन्मिन पुरा ब्रह्मणः पार्थियोत्तम । धर्मभेतं स्वयं देवो हरिनोरायणः प्रभुः॥ ३९॥ तज्जगादारचिन्दास्तो ब्रह्मणः पद्यतस्तदा। नृपश्रेष्ठ ! फिर पूर्वकारुमं ब्रह्माओंने नारिकाके इस जव पॉनवॉ जन्म ग्रहण किया। तब स्वय कमलनयन मगवान् गरायण हरिने प्रशाजीके सामने इन धर्मका उपदेश दिया ॥ सनुस्क्रमारी भगवास्ततः प्राधीतवान नृप ॥ ४०॥ सनरक्रमारादपि च वीरणो वै प्रजापतिः। कतारी करवार्टल धर्ममेतदधीतवान् ॥ ४१ ॥

नरेश्वर । तत्पश्चात् स्थावान् सनत्क्रमारने उनसे उस सात्वस धर्मका उपदेश ग्रहण किया । कुबधेष्ठ । सनत्कुमारसे धीरण प्रजापतिने कृतयुगके आदिमें इस धर्मका उपदेश ग्रहण किया ॥ ४०-४१ ॥

र्धारणश्चाप्यधीत्यैनं रैभ्याय सुनये ददौ । रेभ्यः पुत्राय द्युद्धाय सुवताय सुवेधसे ॥ ४२ ॥ कधिनाम्ने स प्रवही दिशां पाळाय धर्मिणे। ततोऽप्यन्तर्वधे भयो नारायणमुखोद्धवः॥ ४३॥

धीरणने इतका अध्ययन करके रैभ्यमनिको उपदेश दिया । रेभ्यने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले क्षेत्र बढिचे युक्त धर्मातम एवं द्वार आचार-विचारवाले अपने पुत्र दिवपाल क्षिको इसका उपदेश दिया । तदनन्तर नारायणके सखसे निकला हुआ यह सारवत धर्म फिर छप्त हो गया ॥४२-४३॥ षण्डजे जन्मनि पुनर्वहाणे हरियोनये। एप धर्मः समुद्धतो नारायणमुखात् पुनः ॥ ४४ ॥

इसके याद जब ब्रह्माजीका अण्डले छठा सन्म हुआ, सप भगवान्से उत्पन्न हुए ब्रह्माजीके लिये पुनः भगवान नारायणके मुखते यह धर्म प्रकट हुआ || ४४ || गृहीतो प्रसाणा राजन प्रयुक्तश्च यथाविधि। भध्यापिताश्च सनयो नाम्ना वर्हिपदो नृप ॥ ४५॥

राजन् । बहाजीने इस धर्मको ग्रहण किया और वे विधिपूर्वक उसे अपने उपयोगमें छाये । नरेश्वर ! नित उन्होंने वर्हिपर नामवाळे मुनिबींको इसका अध्ययन कराया ॥ ४५ ॥ यहिंपद्रश्रञ्ज सम्प्रातः सामवेदान्तगं द्विजम् । च्येष्ट्रं नामाभिविख्यातं ज्येष्टसामवतो इरिः ॥ ४६॥

वर्दिपद् नामक शृतियाँवे इत धर्मका उपदेश स्पेष्ठ नामसे प्रांखेद एक ब्राह्मणको मिला, जो सामवेदके पारज्ञत विदान् थे । प्रदेशसामधी उपासनाका उन्होंने व्रत छे रक्खा था। इसकिये वे द्रोप्रसामजती हरि कहळाते ये ॥ ४६ ॥ व्येष्टाचाण्यतसंकान्तो राजानसविकस्पनम्। अन्तर्देधे ततो राजन्नेय धर्मः प्रमो हरेः॥ ४७॥

राजन् । व्येष्ठने राजा अधिकस्यनको इस धर्मका उपदेश प्राप्त हुआ । प्रमी ! वदनन्तर यह भागवत-धर्म फिर हुप्त हो गया ॥ ४७ ॥ वदिदं सप्तमं जन्म पदाजं प्रज्ञणी सुए।

तर्जेष धर्मः कथितः स्वयं नारायणेन ह ॥ ४८॥ पितामहाय ग्रुद्धाय युगादी लोकधारिणे। पितामहस्य दक्षाय धर्ममेतं परा ददी॥ ४९॥

4380

नरेश्वर ! यह जो ब्रह्माजीका मगवान्के नामिकमल्ले सातवॉ जन्म हुआ है। इसमें स्वयं नारायणने ही कल्पके भारम्पये चगदाता शहस्तरप ब्रह्मको इस धर्मका उपदेश दिया। फिर ब्रह्माजीने सबसे पहले प्रनापति दधको इस धर्मकी विद्या दी ॥ ४८-४९ ॥

ततो स्थेण्ठे त दीहिने प्रावाद दक्षी मृपोत्तम । आदित्ये सवितार्ज्येष्ठे विवस्वाक्षगृहे ततः॥ ५०॥

नृपश्रेष्ठ । इसके याद दक्षने अपने व्येष्ठ दौडिन-अदितिके सवितारे भी वहे पुत्रको इस धर्मका उपदेश दिया । उन्हींसे विवस्तान (सर्व) ने इस धर्मका उपदेश ग्रहण किया ॥ ५० ॥ वेतायगारी च वतो विवस्त्रान मनवे ददौ । मनक्ष लोकमत्यर्थे सतायेश्चाकवे वदी ॥ ५१ ॥

फिर नेतामसके आरम्भमें सर्वने मनको और मनने सम्पर्ण जगतके कल्यागके लिये अपने पत्र इक्याकको इसका सपदेश दिया ॥ ६१ ॥

इक्वाक्रणा च कथितो व्याप्य स्रोकानवस्थितः । गमिष्यति क्षयान्ते च पुनर्नारायणं स्प ॥ ५२॥

इस्वाक्रके उपदेशसे इस सात्वत धर्मका सम्पर्ण खरातस प्रचार और प्रसार हो गया । नरेश्वर ! कल्पान्तमे यह धर्म किर भगवान नारायणको ही प्राप्त हो जायगा ॥ ५२ ॥

यतीमां चापि यो धर्मः स ते पूर्व सूपोत्तम । कथितो हरिगीतास समासविधिकल्पितः ॥ ५३॥ उपलेष्ट | यतियोंका जो धर्म है। यह मैंने पहले ही तम्हें

हरिगीतामें सक्षेप कोलीसे बता दिया है ॥ ५३ ॥ नारदेत सुसम्बासः सरहस्यः ससंब्रहः ।

एव धर्मो जगन्नाधात् साक्षान्नारायणान्तृपः॥ ५४॥ महाराज | नारदर्जीने रहस्य और संग्रहसहित इस धर्मको साक्षात् जगदीश्वर नारायणसे भलीभाँति प्राप्त किया था ॥५४॥

एवमेप महान् धर्मे आद्यो राजन सनातनः। इर्विषेयो इष्करख सात्वतैर्धार्यते सदा॥५५॥

राजन् । इस प्रकार यह आदि एवं महान् धर्म सनातन-कारते चळा मा रहा है। यह दूसरोंके लिये दुर्जेय और दुष्कर है। भगवान्के भक्त सदा ही इस धर्मको धारण करते हैं।५५। धर्मशानेन चैतेन सुप्युक्तेन कर्मणा। अहिंसाधर्मयुक्तेन प्रीयते इरिरीध्वरः ॥ ५६॥

इस धर्मको जाननेथे और अहिंसामावये युक्त इस

सात्वतधर्मको क्रियारूपसे आन्वरणमें लानेसे जगदीश्वर श्रीहरि प्रसन्न होते हैं ॥ ५६॥

पकन्यूहविभागो वा क्विद् द्विट्यूह्संक्षितः। त्रिन्यूहश्चापि संख्यातश्चतुन्यूहश्च दश्यते॥५७॥

भगवानके भक्तोद्वारा कभी केवल एक व्यूह—भगवान् वासुदेवकी, कभी दो व्यूह्-वासुदेव और सङ्कर्षणकी, कभी प्रयुग्नसहित तीन व्यूहोंकी और कभी अनिषदसहित चार व्यूहोंकी उपासना देखी जाती है॥ ५७॥

हरिरेच हि क्षेत्रक्षो निर्ममो निष्कलस्तथा । जीवश्च सर्वभूतेषु पञ्चभूतगुणातिगः ॥ ५८॥

भगवान् श्रीइरि ही क्षेत्रज्ञ है। ममतारहित और निष्कल हैं। ये ही सम्पूर्ण भूतोंमें पाञ्चमौतिक गुणोंले अतीत जीवात्मा-रूपने विराजमान हैं || ५८ ||

मनश्च प्रथितं राजन् पञ्चेन्द्रियसमीरणम् । एव छोकविधिधींमानेष छोकविसर्गकृत् ॥ ५९॥

राजन् ! पॉचौ इन्द्रियोका प्रेरक जो विख्यात मन है। वह भी श्रीहरि ही हैं। ये बुद्धिमान् श्रीहरि ही सम्पूर्ण जनत्के प्रेरक और स्वष्टा हैं॥ ५९॥

अकर्ता चैय कर्ता च कार्य कारणमेव च। यथेच्छति तथा राजन् क्रीडते पुरुषोऽज्ययः॥ ६०॥

नरेश्वर ! ये अनिनाशी पुरुष नारायण ही अकती, कती, कार्य तथा कारण हैं । ये जैसा चाहते हैं, वैसे ही क्रीड़ा करते हैं ॥ ६० ॥

पष पकान्तधर्मस्ते कीतिंतो नृपसत्तम । मया गुरुप्रसादेन दुविंशेयोऽकृतासमिः ॥ ६१ ॥

नुपश्रेष्ठ । यह मैंने तुमले गुरुकुपाले जात हुए अनन्य मिक्कप धर्मका वर्णन किया है। जिनका अन्तःकरण पिषत्र नहीं है, ऐसे छोगोंके लिये इस धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है।। ६१।।

एकान्तिनो हि पुरुषा दुर्छभा बहवो नृप । यद्येकान्तिभिराकीर्णं जगत् स्यात् कुरुनन्दन ॥ ६२ ॥ अहिंसकैरात्मविद्भिः सर्वभृतिहिते रतैः । मवेत इतयुगप्राप्तिराशीःकर्मविवर्जिता ॥ ६३ ॥

नरेश्वर ! भगवान्के अनन्य मक्त दुर्लम हैं, क्वेंकि ऐसे पुरुष बहुत नहीं हुआ करते । कुष्तनन्दन ! यदि सम्पूर्ण भृतोंके हितमें तत्परहत्नेवाले, आत्मानानी, अहिंसक एवं अनन्य मक्तोंसे जगत् मर जाय तो यहाँ सर्वत्र तत्ययुरा ही छा जाय और कहाँ भी सकाम कर्मोंका अनुष्ठान न हो ॥ ६२-६३ ॥

एवं स भगवान् व्यासो गुरुर्भम विशाम्पते । कथयामास धर्मशे धर्मराशे द्विजोत्तमः ॥ ६४ ॥ ऋषीणां संनिधौ राजञ्युण्वतोः कृष्णभीष्मयोः।

प्रजानाथ । इत प्रकार मेरे धर्मज गुरु द्विजनेष्ठ भगवान् व्यादने श्रीकृष्ण और भौष्मके छुनते हुए ऋषि-मुनिशंके समीप धर्मराजको इस धर्मका उपदेश किया था ॥ ६५५ ॥ तस्याप्यकथयस् पूर्वे नारदः सुमहातपाः ॥ ६५ ॥ देवं परमकं ब्रह्म देवेतं चन्द्राभमच्युतम् ॥ यत्र चैकान्तिनो यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ६६ ॥

राजन् । उनेषे भी प्राचीनकालमें महातपत्ती नारदजीने इषका प्रतिपादन किया या । नारायणकी आराधनामे लगे हुए अनन्य मक्त चन्द्रभक्ते समान गौरवर्णवाले उन्हीं परब्रह्मस्वरूप भगवान् अञ्चलको प्राप्त होते हैं ॥६५-६६३॥

#### जनमेजय उवाच

एवं बहुविधं धर्मे प्रतिवुद्धैनिपेवितम् । न कुर्वन्ति कथं विष्रा अन्ये नानाव्रते स्थिताः ॥ ६७ ॥

जनमेजयने पूछा—गुने । इत प्रकार शानी पुरुषे-द्वारा विवित जो यह अनेक वहुणींवे सम्पन्न धर्म है। इते नाना प्रकारके मर्तीमें लगे हुए दूत्तरे ब्राह्मण क्यों आचरणमें नहीं लाते हैं है।। ६०॥

#### वैशस्पायन उपाच

तिसः प्रकृतयो राजन् देहचन्धेषु निर्मिताः। सारिवकी राजसी चैव तामसी चैव भारत॥ ६८॥

चैदाम्पायनजीने कहा—मरतनन्दन । गरीक वन्धनमे वेंधे हुए जो जीव हैं। उनके लिये ईश्वरने तीन प्रकारकी प्रकृतियाँ चनायी हैं—सास्विकी, राजसी और सामसी ॥ ६८ ॥

देहवन्धेषु पुरुषः श्रेष्टः कुरुकुलोहह । सारिवकः पुरुषय्याद्य भवेन्मोक्षाय निश्चितः॥ ६९॥

पुरुपिंह ! कुंबकुळघुरंघर वीर ! इन तीन प्रकृतियों-बाळे जीवोंमें जो सान्विकी प्रकृतिले कुक्त सात्विक पुरुप है। वहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि बड़ी मोधका निश्चित अधिकारी है ॥ ६९॥

अत्रापि स विजानाति पुरुपं ब्रह्मवित्तमम्। नारायणपरो मोक्षस्ततो वै सात्त्विकः स्मृतः॥ ७०॥

यहाँ भी वह इस वातको अच्छी तरह जानता है कि परमपुष्ठम नारायण सर्वोत्तम वेदवेत्ता हैं और मोक्षके परम आअय मगवान् नारायण ही हैं, इसीलिये वह मनुष्य सात्त्वक माना गया है ॥ ७० ॥

मनीपितं च प्राप्नोति चिन्तयन् पुरुपोत्तमम् । पकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥ ४१॥

मगवात् नारायणके आश्रित उनका अनन्य भर

अपने मनके अभीष्ट भगवान् पृष्ठपोत्तमका निरन्तर चिन्तन करता हुआ उनको प्राप्त कर लेता है ॥ ७१ ॥

मनीषिणो हि ये केचिद् यतयो मोक्षधर्मिणः। तेषां विच्छिचतुष्णानां योगक्षेमवहो हरिः॥ ७२॥

मोक्षधर्ममे तथर रहनेवाले जो कोई भी मनीषी यति हैं तथा जिनकी तृष्णाका सर्वथा नाश हो गया है। उनके योग-क्षेमका भार स्वय प्रभावान नारायण बहन करते हैं ॥ ७२॥

जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन्मश्रुस्द्रनः। सारिवकस्तु स विद्येयो भवेन्मोक्षे च निश्चितः॥ ७३॥

जन्म-मरणके चक्करयें पड़े हुए जिस पुरुषको मगबान् मधुप्रतन अपनी कृपा दृष्टिते देख लेते हैं, उसे साचिक जानना चाहिये । यह मोक्षका सुनिश्चित अधिकारी हो जाता है ॥ ७३ ॥

सांख्ययोगेन नुल्यो हि धर्म एकान्तसेवितः। नारायणात्मके मोक्षे ततो यान्ति परां गतिम्॥ ७४॥

एकान्त मक्तीद्वारा सेवित वर्म गास्त्र और योगके तुस्य है । उनके सेवनसे मनुष्य नारायणस्यरूप मोखर्मे ही परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ७४॥

नारायणेन ६एस्तु प्रतितुद्धो भवेत् पुमान् । एवमारमेञ्छया राजन् प्रतितुद्धो न जायते ॥ ७५ ॥

राजर् । जिलपर भगवान् नारायणकी कुपादछि हो जाती है। वह पुरुष ही कानवान् होता है । इस तरह अपनी इच्छा-मात्रसे कोई जानी नहीं होता ॥ ७५ ॥

राजसी तामसं। चैव भ्यामिष्ठे प्रकृती समृते । तदात्मनं हि पुरुषं जायमानं विशास्पते ॥ ७६ ॥ प्रमृचिरुक्षणैर्युकं नावेक्षति हरिः खयम् ।

प्रजानाथ । राजधी और तामसी—ये दो प्रकृतियाँ दोवाँछे मिश्रित होती हैं। जो पुषप राजद और तामस प्रकृतिये युक्त होकर जन्म धारण करता है, वह प्रायः सकाम कर्ममें प्रवृत्तिके छक्षणेंछ सुक्त होता है। अदा मगवान् श्रीहरि ससकी और नहीं देखते ॥ ७६ है।

पद्यत्येनं जायमानं ब्रह्मा छोकपितामहः॥ ७७॥ रजसा तमसा चैव मानसं समभिप्युतम्।

ऐसा पुरुप जब जम्म छेता है। तब उत्तपर छोकपितामह महास्त्री कृपादृष्टि होती है ( जीर वे उसे प्रदृत्तिमागॅम नियुक्त कर देते हैं)। उसका मन रजोग्रण और तमोग्रणके प्रवादमें द्ववा रहता है॥ ७७ई॥

कामं देवा ऋषयञ्च सत्त्वस्था नृपसत्तम ॥ ७८ ॥ हीनाः सत्त्वेन श्चर्येन ततो वैकारिकाः समृताः ।

त्रपश्रेष्ठ । देवता और ऋषि कामनायुक्त सत्त्वगुण्यमें

श्चित होते हैं । उनमें भी शुद्ध सत्वगुणकी कमी होती है, इसिटेये वे वैकारिक माने जाते हैं ॥ ७८% ॥

जनमेजय उनाच

क्यं वैकारिको गच्छेत् पुरुषः पुरुषोत्तमम् ॥ ७९ ॥ वद सर्वे यथाद्यं प्रवृत्ति च यथाक्रमम् ।

जनसेजयने पूछा— सुने ! वैकारिक पुरुष भगवान् पुरुषोचमको कैंचे प्राप्त कर सकता है ! यह छव आप अपने अनुमको अनुसार बचाइये और उसकी प्रशृत्तिका भी क्रमशः वर्णन कींक्षित्र !! ७९५ !!

वैशस्पायन उवाच

सुस्सं सत्त्वसंयुक्तं सयुक्तं चिभिरक्षरैः ॥ ८० ॥ पुरुषः पुरुषं गच्छेन्निष्क्रियः पञ्चविंशकः।

वैदास्यायनजीने कहा—जो अत्यन्त सूरमः धन्त-गुणवे समुक्त तथा अकारः उकार और मकार—दन तीन अक्षरींते गुक्त प्रणवस्वकर है। उस परम पुरुष परमात्माको पचीसवाँ तत्वकर पुरुष (जीवात्म) कर्तृत्वके अहकारते शून्य होनेपर प्राप्त करता है ॥ ८०३ ॥

पदमेकं सांख्ययोगं चेदारण्यकमेव च ॥ ८९ ॥ परस्पराङ्गान्येतानि पाञ्चरात्रं च कथ्यते ।

पष पकान्तिनां धर्मो नारायणपरात्मकः ॥ ८२॥

हर प्रकार आत्मा और अनात्माका विवेक करानेवाळा छाज्य, चित्तवृत्तियोंके निरोधका उपरेश देनेवाळा योग, जीव और ब्रास्ते अमेरका योग करानेवाळा येरीका आरण्यक-भाग ( उपनिपद्) तथा भक्तिमार्थका मतिपादन करनेवाळा पाळाप आगम—ये सब गाळ एक ळश्यके साधक होनेके कारण एक बताये जाते हैं। ये एक एक-दूतरेके अङ्गहें। सार कर्मोको भगवाद नारावणके चरणारिक-दोंमें समर्थित कर देना यह एकान्त भक्तोंका धर्म है॥ ८१-८२॥

यथा समुद्रात् प्रस्ता जलीघा-स्तमेय राजन् पुनराविद्यन्ति । इमे तथा शानमहाजलीधा नारायणं ये पुनराविद्यन्ति ॥ ८३॥

राजन् । जैसे सारे जल प्रवाह समुद्रने ही प्रसारको प्राप्त होते हैं और फिर उस समुद्रमे ही आकर मिल जाते हैं। उसी प्रकार शानकरी जलके यहान् प्रवाह नारायणने ही प्रकट होकर फिर उन्होंमें लीन हो जाते हैं॥ ८३॥

एप ते कथितो धर्मः सात्वतः क्रुक्तन्द्तः । क्रुक्चेनं यथान्यायं यदि शकोऽसि भारत॥ ८४॥ भरतभूषण । क्रुक्नन्दन । यह तुग्हें शत्वत-धर्मका परिचय दिया गया है। यदि तुमले हो सके तो यथोचित-रूपमे इस धर्मका पालन करो ॥ ८४ ॥

एवं हि स महाभागी नारदी गुरवे मम। इवेतानां यतिनां चाह पकान्तगतिमन्ययाम् ॥ ८५ ॥

इस प्रकार महाभाग नारदजीने मेरे गुरु व्यासजीये इवेतवस्त्रधारी गृहस्यों और कापायवस्त्रधारी संन्यासियोंकी अविनश्वर एकान्त गतिका वर्णन किया है ॥ ८५ ॥ व्यासश्चाकथयत् प्रीत्या धर्मपुत्राय धीमते। स प्वायं मया तुभ्यमाख्यातः प्रसतो गुरोः ॥ ८६ ॥

व्यासजीने भी बुद्धिमान् धर्मपुत्र युधिष्टिरको प्रेमपूर्वक

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीये ऐकान्तिकभावेऽष्टचरवार्धिशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः।३४०।

इस घर्मका उपटेश दिया। गुरुके मुखसे प्रकट हुए उसी धर्मका मैने यहाँ तुम्हारे लिये वर्णन किया है ॥ ८६ ॥ इत्धं हि दुश्चरो धर्म एप पाथिवसत्तम । यथैव त्वं तथैवान्ये भवन्तीह विमोहिताः ॥ ८७॥

नृपश्रेत्र । इस तरह यह धर्म दुष्कर है । तुम्हारी तरह दुसरे छोग भी इसके विपयमे मोहित हो जाते है ॥ ८७ ॥ कृष्ण एव हि लोकानां भावनो मोहनस्तथा। संहारकारकरचेव कारणं च विशापते॥८८॥

प्रजानाथ । भगवान् श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण लोकीके पालकः मोहक, सहारक तथा कारण हैं ( अतः तम उन्होंका भक्ति-भावसे भजन करो।) ॥ ८८॥

इस प्रकार श्रीनहामारत कान्तिपर्वके अन्तर्गन मोखवर्मपर्रमें नारायणकी महिना एवं उनके प्रति एकान्तिकमावित्रपयक तीन सौ अडतार्कसदाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३४८ ॥

### एकोनपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

च्यासजीका सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान नारायणके अंशरो सरखतीपत्र अपान्तरतमाके रूपमें जन्म होनेकी और उनके प्रभावकी कथा

जनमेजय उवाच

सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं चेदारण्यकमेव च। बातान्येतानि ब्रह्मर्षे लोकेप प्रचरन्ति ह ॥ १ ॥ जनमेजयने पूछा-वसर्पे । साख्यः योगः पाखरात्र

और वेटोके आरण्यक्रमाग-ये चार प्रकारके जान सम्पूर्ण लोकोंमे प्रचलित हैं ॥ १ ॥

किमेतान्येकनिष्ठानि पृथङ्निष्ठानि वा मुने। प्रवृद्धि वै मया पृष्टः प्रवृत्ति च यथाकमम् ॥ २ ॥

मुने ! क्या ये सब एक ही लक्ष्यका बोध करानेवाले हैं अथवा पृथक्-पृथक् लक्ष्यके प्रतिपादक हैं १ मेरे इस प्रश्नका आप यथावत् उत्तर दे और प्रवृत्तिका भी कमशः वर्णन करें ॥ २ ॥

वैशम्पायन उषाच

परमत्युदारं यं द्वीपमध्ये सुतमात्मयोगात्। पराशरात् सत्यवती महर्षि तस्मै तमोऽज्ञानतमोनुदाय ॥ ३ ॥

वैशम्पायनजीने कहा—राजन् ! देवी सत्यवतीने यमुनातटवर्ती द्वीपमें पराशर मुनिसे अपने शरीरका संयोग करके जिन बहुज और अत्यन्त उदार महर्षिको पुत्ररूपवे

उत्पन्न किया था, अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करनेवाहे शानसूर्यस्वरूप उन गुरुदेव व्यासजीको मेरा नमस्कार है ॥३॥

> पितामहाद् यं प्रवद्दन्ति पर्छं महर्षिमार्षेयविभृतियुक्तम् नारायणस्यांशजमेकपुत्रं

हैपायनं चेद महानिधानम् ॥ ४ ॥ ब्रह्माजीके आदिपुरुष जो नारायण हैं; उनके खरूपमूत जिन महर्पिको पूर्वपुरुष नारायणले छटी पीढींमे उत्सन वताते हैं, जो ऋषियोंके सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं, नारायणके अश्रे उत्पन्न हैं। अपने निताके एक ही पुत्र हैं और दीगमें उत्पन्न होनेके कारण द्वैपायन कहलाते हैं। उन वेदके महान् मण्डाररूप व्यासजीको मै प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥

> महाविभृति-तमादिकालेपु र्नारायणो ब्रह्ममहानिधानम्। **युत्रार्थमुदारतेजा** व्यासं महात्मानमजं पुराणम् ॥ ५ ॥

प्राचीनकालमे उदार तेजस्वी; महान् वैभवसम्पन्न भगवन् नारायणने वैदिक जानकी महानिधिरूप महात्मा अजना और पुराणपुरुप न्यासजीको अपने पुत्ररूपसे उत्पन्न किया था।श

 १. नारायण, २. महाा, ३. वसिष्ठ, ४. ग्रक्ति, ० दगर । ६. ब्यास—इस प्रकार ब्यासजी छठी पीड़ीमें बरवन टुर हैं।

#### जनमेजय उवाच

त्ववैव कवितं पूर्वं सम्भवे द्विजसत्तम। वसिष्ठस्य सुतः शक्तिः शक्तिपुत्रः पराहारः॥ ६ ॥ पराश्चरस्य दायादः कृष्णद्वैपायनो सुनिः। भूयो नारायणसुतं त्वमेवैनं प्रभाषसे॥ ७॥

जनमेजयने कहा-दिजश्रेष्ठ । आपहीने पहले आदि-पर्वती कथा सुनाते समय यह कहा था कि सविष्ठके पुत्र शक्तिः शक्तिके पुत्र पराग्नर और पराग्नरके पुत्र मुनिवर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास हैं और अब पुनः आप इन्हें नारायण-का पुत्र बतला रहे हैं ॥ ६-७ ॥

किमतः पूर्वजं जन्म व्यासस्यामिततेजसः। कथयाबोक्तममते जन्म नारायणोज्जवम् ॥ ८ ॥

श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुनीश्वर | स्या अमिततेजस्वी स्यासतीका इस्टे पहुछे भी कोई जन्म हुआ था ! नारायणसे व्यासजीका कत्म कव और कैसे हुआ ? यह बतानेकी कृपा करें ॥ ८॥

#### वैशग्पायन उवाच

वेदार्थीन बेतुकामस्य धर्मिष्ठस्य तपोनिघेः। गुरोमें शानविष्ठस्य हिमबत्पाद आसवः॥ ९॥ कत्वा भारतमाख्यानं तपःश्रान्तस्य धीसतः। शुश्रूषां तत्परा राजन कृतवन्तो वयं वदा॥ १०॥ पेलध्य सुद्दमतः। समन्त्रज्ञीमनिश्चैव वहं चतुर्थः शिष्यो थै शको व्यासात्मजस्तया ॥ ११ ॥

वैद्यास्पायनजीने कहा-पातन् । मेरे धर्मिष्ठ गुरु वेद्रव्यास सपस्याकी निधि और ज्ञाननिष्ठ हैं । पहले वे वेटोंके अर्थका बास्तविक शान प्राप्त करनेकी इच्छावे हिसालयके एक विख्तरपर रहते थे । ये महाभारत नामक इतिहासकी रचना करके तपस्या करते-करते थक गये थे। टन दिनों इन हुदिमान् गुइकी सेवार्से तत्पर इम , पॉन्च शिष्य उनके साथ रहते थे । समन्तुः जैमिनिः , इदतापूर्वक उत्तम धर्मका पाळन करनेवाचे पैकः चौथा मे ं और पाँचवें व्यासपुत्र शुकदेव ये ॥ ९-११ ॥

्र पभिः परिवृत्तो व्यासः शिष्यैः पञ्चभिरुत्तमैः। भूतैर्भृतपतिर्यथा ॥ १२ ॥ » शश्मे हिमबत्पादे

इन पाँच उत्तम शिष्यीते विरे हुए स्थासनी विमालयके शिखरपर मूर्तीवे परिवेष्टित भूतनाय भगवान् विवके समान शोमा पाते थे ॥ १२ ॥

चेदानावर्तयन् साङ्गान् भारतार्थीश्च सर्वदाः। तमेकमनसं दान्तं युक्ता वयसपासम्हे ॥ १३ ॥ वहाँ व्यास्त्री अङ्गीसहित सब वेदी तथा सहामारतके

इम सद लोग सदा उद्यत रहकर उन एकामिक एव जितेन्द्रय गुरुकी सेवा करते थे ॥ १३ ॥ कथान्तरेऽथ कसिश्चित् पृष्टोऽसाभिद्विजोत्तमः। बेदाचीन् भारताणीश्च जन्म नारायणात्त्या ॥ १४ ॥ एक दिन किसी बातचीतके प्रसङ्घमे इसलोगॉने दिजशेष्ठ

व्यास्त्रीये वेदी और महामारतका अर्थ तथा भगवान् नारायणते उनके जन्म होनेका वृत्तान्त पृछा ॥ १४ ॥ स पूर्वमुक्त्या वेदार्थान् भारतार्थोश्च तत्त्ववित्। व्याहर्त्मपचकमे ॥ १५ ॥ नारायणादिवं जन्म क्षत्वज्ञानी व्यासनीने पहले हुमें वेदों और महाभारतका

अर्घ बताया । उसके बाद भगवान् नारायण्डे अपने जन्मका प्रचानत इस प्रकार बताना आरम्भ किया—॥ १५॥

श्रुणुध्वमाख्यानवरमिद्मार्वयम्चमम् बादिकाठोज्ज्ञचं वित्रास्तपसाधिगतं मया ॥ १६॥

विषयाण । श्रृषिसम्बन्धी यह उत्तम आख्यान सनी । प्राचीन काळका यह इसान्त मैने तपस्माके हारा जाना है।।१६॥

प्राप्ते प्रजाविसमें वे सप्तमे प्रशस्मावे। नारायणो महायोगी ग्रुभाग्रुभविवर्जितः॥१७॥ सस्जे नाभितः पूर्वे ब्रह्माणममितप्रभः। ततः स प्रादुरभवद्येनं वाष्यमद्रवीत् ॥ १८॥ ध्वव सार्वें कस्पके आरम्भमें सातवीं बार ब्रह्माजीके कमले जन्म-महण करनेका अवसर आयाः तत श्रम और अञ्चमवे रहित अभिततेतस्त्री महायोगी मगवान् नारायणने दृद्धे पहुळे अपने नाभिकमळसे ब्रह्माजीको उत्पन्न किया । जन ब्रह्माजी प्रकट हो गये। तब उनसे भगवान्ते यह बात कही---।। १७-१८ ॥

सम स्व नाभितो जातः प्रजासर्गकरः प्रभः। स्ज प्रजास्त्वं विविधा ब्रह्मन् सज्ञहपण्डिताः ॥ १९ ॥

प्त्रहात् | तुम मेरी नाभिते प्रजावर्गकी **दा**ष्ट करनेके लिये उत्पन्न हुए ही और इस कार्यमें समर्थ हो। अतः जड-चेतनसहित नाना प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करों ।। १९ ॥ स प्यमुको विमुखिधन्तान्याकुलमानसः। प्रवस्य वरदं देवमुवाच हरिमीश्वरम्॥ २०॥

ध्यगवारके इस प्रकार आदेश देनेपर ब्रह्माजीका सन चिन्तारे व्याकुल हो उठा । वे सहिकार्यरे विमुख हो वरदायक देवता सर्वेश्वर श्रीहरिको प्रणास करके इस प्रकार बोले--॥२०॥ का शकिर्मम देवेश प्रजाः खण्डं नमोऽस्त ते।

अप्रदावानहं देव विधत्स्व यदनन्तरम् ॥ २१ ॥

 देवेश्वर ! सुझमें प्रजाकी सृष्टि करनेकी क्या शक्ति है। ेमर्गोकी आवृत्ति करते और हम सब विष्णोंको पढाते ये एवं आपको नमस्कार है। देव । मैं स्टिबिययक बढिसे सर्वश रहित हूँ—यह जानकर अब आपको जो उचित ज्ञान पडेः वह कीजियेः ॥ २१ ॥

स पवमुक्तो भगवान् भूत्वाथान्तर्हितस्ततः। चिन्तयामास देवेशो वुर्द्धि बुद्धिमतां वरः॥ २२॥

'ब्रह्मात्रीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमानीमें श्रेष्टदेवेश्वर भगवान् विष्णुने अहब्ब होकर बुद्धिका चिन्तन किया ॥ २२ ॥ स्वरूपिणी ततो बुद्धिक्यतस्थे हरिं प्रमुम् । योगेन चैनां निर्योगः स्वयं नियुयुज्ञे तदा ॥ २३ ॥

ाउनके चिन्तन करते ही मूर्तिमती बुढि उन सामर्थन् शाली श्रीहरिकी सेवामें उपस्थित हो गयी। तदनन्तर जिनपर दूसरोंका वश नहीं चलता, उन भगवान् नारायणने स्वयं ही उस बुद्धिको उस समययोगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया। २२। स तामेश्वर्ययोगस्यां बुद्धि गतिमतीं सतीम्। उयाच चचनं देवो बुद्धि वी प्रभुरव्ययः॥ २४॥

'अविनाशी प्रभु नारायणरेशने ऐश्वर्ययोगोर्मे स्थित हुई उत्त तती-सध्वी प्रगतिशील हुद्धिते कहा—॥ २४॥ प्रह्माणं प्रविशस्विति लोकसृष्ट्यर्थसिद्धये। ततस्तमोश्वरादिष्टा हुद्धिः क्षिप्रं विवेश सा॥ २५॥

ातुम संसारकी स्रष्टिक्स अभीष्ट कार्यकी विद्विके लिये ब्रह्मात्रीके भीतर प्रदेश करो ।' ईश्वरका यह आदेश पाकर बुद्धि शीव ही ब्रह्मात्रीमें प्रदेश कर गयी ॥ २५ ॥ अथेमं सुद्धिसंयुक्तं पुनः सर दहरो हरिः। भूयक्वेय चन्नः प्राह स्रजेमा विविधाः प्रजाः ॥ २६ ॥

्वन ब्रह्मानी सृष्टिविषयक सुद्धिसे संयुक्त हो गये। तब श्रीहरिने पुनः उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टिचे देखा और फिर इस प्रकार कहा—'अन तुम इन नाना प्रकारकी प्रवार्ओकी सृष्टि करों। ॥ २६ ॥

बाढिमित्येव कृत्वासी यथाऽऽशांशिरसा हरेः। प्रवसुक्त्वा स भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत॥ २७॥

(तव (बहुत अच्छा) कहकर उन्होंने श्रीहरिकी आछा श्रिरोघार्य की । इस प्रकार उन्हें सृष्टिका आदेश देकर मगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये || २७ ||

प्राप चैनं मुहूर्तेन संस्थानं देवसंक्रितम्। तां चैव प्रकृतिं प्राप्य एकीभावगतोऽभवत्॥ २८॥

वे एक ही मुहूर्तमे अपने देवधाममें जा पहुँचे और अपनी प्रकृतिको प्राप्त हो उनके साथ एकीमृत हो गये ॥ २८ ॥ अधास्य नुद्धिरभवत् पुनरन्या तदा किछ । सुद्धाः प्रजा इमाः सर्वो ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ २९ ॥

भादनन्तर कुछ कालके बाद मगवान्के मनमें फिर

हूमग विचार उठा। वे मोचने छो, परमेग्री ह्रामं हन समस प्रजार्जीकी स्थि तो कर दी॥ २९॥ हैत्यदानसगन्धर्वरकोगणसमाङ्क्षाः । जाता हीयं बसुमती भाराकानता तपस्विती॥ ३०॥

्कितु देत्य, दानका गन्धवं और राधवोने व्यान हुई यह वयस्विनी पृथ्वी भारते पीड़ित हो गयी है॥ २०॥ बहवो बिलिनः पृथ्व्यां देत्यदानवराक्षसाः। भविष्यन्तितपोयुक्ता वरान् प्राप्यन्ति चोत्तमान्॥११॥

'इत पृथ्वीपर बहुतने ऐसे बलवान् दैता, दानव और राक्षस होंगे, जो तपस्यामें प्रवृत्त हो उत्तमोत्तम वर प्राप्त करेंगे ॥ अवस्थमेव तैः सर्वेवेददानेन द्िंतेः। बाधितव्याः सुरगणा ऋष्यश्च तपोधनाः॥ ३२॥

्वरदानवे घमंडमें आकर वे समस दानव निश्चय ही देवसमूहीं तथा तवोधन ऋषियोंको बाधा पहुँचायेंगे ॥ १२॥ तत्र न्याख्यमिदं कर्तुं भारावतरणं मया। अथ मानासमुद्भृतेर्वसुष्ठायां यथाकमम् ॥ १३॥

्अतः अर ग्रुझे पृथ्वीरर क्रम्यः नाना अवतार भारण करके इषके भारको उतारना उचित होगा ॥ ३३ ॥ निम्रदेण च पापानां साधूनां मग्रदेण च । इयं तपस्विनी सस्या धारयिष्यति मेदिनी ॥ ३४॥

भाषियोंको दण्ड देने और साधु पुरुषेपर अनुग्रह करतेहै यह तपितनी सत्यस्तरूपा पृथ्वी बल्से टिकी रह सकेगी॥३४॥ मया ह्येचा हि भ्रियते पातालस्थेन भोगिना।

मया भृता धारयति जगद् विश्वं चराचरम् ॥ ३५॥

भी पातालमें शेषनागके रूपये रहकर हुए पृथीको पारण करता हूँ और मेरेद्वारा धारित होकर यह सम्पूर्ण वरावर जगत्को धारण करती है ॥ ३५ ॥ तस्मान् पृथ्व्याः परिचाणं करिष्ये सम्भवं गतः । एवं स चिन्तयित्वा तु भगवान् मधुस्द्रनः ॥ ३६ ॥ रूपाण्यनेकान्यस्त्रत् प्राहुर्भाये भवाय सः । वाराहं नार्रासहं च वामनं मातुपं तथा ॥ ३७ ॥ प्रिभेषा निहन्तव्या दुर्विनीताः सुरारयः ।

'इसिक्ये में अवतार लेकर इस पृथ्वीकी रक्षा अवस्य करूँगा । ऐसा सोच-विचारकर भगवात् मसुद्दतने जात्ते लिये अवतार ग्रहण करनेके निमित्त अपने अनेक स्पॉर्ण स्पिष्ट की अर्थात् बाराह, नरिहंह, वामन एवं मतुष्य-गॅत स्मरण किया । उन्होंने यह निश्चय किया था कि युक्ते रन अवतारोद्धारा उहण्ड दैखोंका वध करना है ॥ ३६-३७१ ॥ स्थ भूयो जगत्स्नप्टा ओश्वाब्देनानुनाद्यन्त् ॥ ३८ ॥ सरसतीमुखचार तत्र सारसतोऽभवत्। अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्सम्भवः प्रभुः॥ ३९॥

'तदनन्तर जगत्लष्टा श्रीहरिने भोः' शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिच्चनित करते हुए सरस्वती ( याणी ) का उचारण किया । इससे वहाँ सारस्वतका आविर्माव हुआ । सरस्वती या वाणीते उत्पन्न हुए उस शक्तिगाखी पुत्रका नाम खापान्तरतमा<sup>2</sup> हुआ ॥ ३८-३९ ॥

भृतभव्यभविष्यकः सत्यवादी शृहवतः। तमुवाच नतं मूर्जा देवानामादिरव्ययः॥ ४०॥

वे अपान्तरतमा भूतः वर्तमान और मनिष्यके जाताः सःयवादी तथा इडतापूर्वक मतका पालन करनेवाले थे। मसाक धुकाकर खड़े हुए उस पुत्रसे देवताओंके शादिकारण अविनाशी श्रीहरिने कहा-|| ४० ||

चेदाख्याने श्रुतिः कार्या त्वया मितमतां वर। तस्मात क्षर यथाऽऽवप्तं ममैतद् वचवं मुने ॥ ४१ ॥

म्युद्धिमानोंमें श्रेष्ठ मुने ! तुम्हें बेदोंकी व्याख्याके लिये ऋकः समः यनुष आदि अतियोंका प्रयक्ष-प्रयक् समह करना चाहिये । अतः तम मेरी आज्ञाके अनुसार कार्यं करो । सुझे तुमले इतना ही कहना है? !! ४१ !!

तेन भिन्नास्तदा चेदा मनोः खायम्भवेऽन्तरे। ततस्ततोप भगवान् इरिस्तेनास्य कर्मणा ॥ ४२ ॥ तपसा च छतप्तेन यमेन नियमेन च। मन्बन्तरेप पुत्रत्वमेवमेव प्रवर्तकः ॥ ४३ ॥

।अपान्तरतमाने स्थायम्भुव मन्यन्तरमे भगवानकी आश्चा-के अनुसार बेदींका विभाग किया । उनके इस कमेंसे तथा उनके द्वाराकी हुई उत्तम तपस्था। यम और नियमसे भी समसान शीहरि वहत स्तुए हुए और बोले-ध्वेटा ! तुम सभी मन्त-न्तरोमे इसी प्रकार घर्मके प्रवर्तक होओगे ॥ ४२-४३॥ भविष्यस्यचलो ब्रह्मन्नप्रधुष्यश्च नित्यशः। पुनिस्तिष्ये च सम्प्राप्ते कुरवी नाम भारताः ॥ ४४ ॥ भविष्यन्ति महात्मानो राजानः प्रथिता भवि ।

''ब्रह्मन् । तुम सदा ही अविचल एव अजेय बने रहींगे। फिर द्वापर और कल्यिमकी सधिका समय आनेपर मरतर्वश्रमें कुरुवनी क्षत्रिय होंगे । वे महामनस्वी शना समसा भूमण्डल्प्रो विख्यात होंगे ॥ ४४३ ॥

तेषां त्वत्तः प्रस्तानां कुळमेदो भविष्यति ॥ ४५ ॥ परस्परविनाशार्थ त्यासृते द्विजसत्तम।

· विज्ञेष्ठ ! उनमें को लोग तुम्हारी सतानींने बशक होंगे, उनमें परस्पर विनागके हिये फूट हो बायगी । दुम्हारे सहयोगके विना उनमें विग्रह होगा ॥ ४५% ॥

तत्राप्यनेकघा चेदान् भेत्स्यसे तपसान्वितः॥ ४६॥ कृष्णे युगे च सम्प्राप्ते कृष्णवर्णी भविष्यसि ।

व्यवसमय भी तुम त्रोवलसे सम्पन्न हो वेदीके अनेक विभाग करोगे । उस समय कलियुग आ जानेपर तुम्हारे शरीरका वर्ण काळा होगा ॥ ४६५ ॥ धर्माणां विविधानां च कर्ता ज्ञानकरस्तथा।

भविष्यसि तपोयको न च रागाद विमोक्ष्यसे॥ ४७॥ ध्तुम नाना प्रकारके धर्मोंके प्रवर्तका ज्ञानदाता और तपस्वी होओगे, परंतु रागसे सर्वथा मुक्त नहीं रहोगे ॥ ४७ ॥

वीतरागध्य पुत्रस्ते परमातमा भविष्यति। नैतद वचनमन्यथा॥ ४८॥ महेश्वरप्रसादेन <u>ंतुम्हारा पुत्र मगवान महेश्वरकी कृपासे वीवराग होकर</u>

परमातमस्वरूप हो जायगा। मेरी यह वात दळ नहीं सकती॥

यं मानसं वै प्रवदन्ति विपाः

वितामहस्योत्तमबुद्धियुक्तम् बसिष्टमध्यं च तपोनिधानं यस्पातिसूर्ये व्यतिरिच्यते भाः ॥ ४९ ॥ तस्यान्वये चापि ततो महर्षिः पराशरो नाम महाप्रभावः।

पिता स ते चेदनिधिर्वरिष्ठो महातपा वे तपसो निवासः॥ ५०॥

''जिन्हें आद्मणलोग ब्रह्माजीका मानसपुत्र कहते हैं। जो उत्तम बुद्धिसे युक्तः सगस्थाकी निषि एवं सर्वश्रेष्ठ वसिष्ठसुनिके नामसे प्रसिद्ध हैं और जिनका तेज भगवान सूर्यसे भी बढ़कर प्रकाशित होता है। उन्हीं ब्रह्मर्षि विषक्षके बंशमें पराश्चर नाम-वाले महात् प्रभावशाली महर्षि होंगे । वे वैदिक ज्ञानके मण्डारः मुनियोंमें श्रेष्ठः महान् तपस्वी एव तपस्माके आवासस्थान होंगे । वे ही पराशर मनि उस समय तम्हारे पिता होंगे ।४९-५०।

कानीनगर्भः पितकस्यकायां तसाहषेस्त्वं भविता च पुत्रः ॥ ५१ ॥

"उन्हीं ऋषिषे तुम विताके घरमे रहनेवाली एक क्रमारी कत्याके पुत्ररूपचे जन्म लोगे और कानीतगर्भ (कत्याकी संवान ) कहलाओरो ॥ ५१ ॥

भूतभव्यभविष्याणां विवसर्वार्थसंशयः। ये ह्यतिकान्तकाः पूर्वे सहस्रयुगपर्ययाः॥ ५२॥ तांख सर्वान् मयोहिएान् द्रह्यसे तपसान्वितः। पुनर्द्धस्यसि चानेकसहस्रयुगपर्ययान् ॥ ५३ ॥

प्सतः, वर्तमान और मविष्यते सभी विषयोमे तुम्हारा चक्रय नष्ट हो बायगा। पहले जो सहस्र युगोंके करण व्यतीत हो चुके हैं, उन सबको मेरी आकारे तुम देख सकोगे और तपो- श्रीमहाभारते

बरुष्ठे सम्पन्न वने रहोरो । पश्चिप्यमे होनेवाले अनेक करन भी तम्हें दृष्टिगोचर होंगे ॥ ५२-५३ ॥

अनादिनिधनं छोके चकहरतं च मां सुने। अनुध्यानान्मम सुने नैतद् वचनमन्यथा ॥ ५४ ॥

''मुने ! द्वम निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे जगतमें मझ अनादि और अनन्त परमेश्वरको चक्र हाथमें लिये देखीरो। मेरी यह बात कभी मिथ्या नहीं होगी ॥ ५४॥ भविष्यति महासत्त्व ख्यातिश्चाप्यतुरा तव। रानैश्चरः सूर्यपुत्रो भविष्यति मनुर्महान्॥ ५५॥ मन्वादिगणपूर्वेकः। तिसानमन्बन्तरे चैव त्वमेच भविता चत्स मत्मसादाञ्च संशयः॥ ५६॥

 महान् शक्तिशाली सुनीश्वर । जगत्में तुम्हारी अनुपम ख्याति होगी। वत्स ! जब सूर्यपुत्र शनैश्वर मन्वन्तरके प्रवर्तक हो महामन्के पदपर प्रतिष्ठित होंगे, उस मन्वन्तरमे तुम्हीं मेरे कृपा-प्रसादसे मन्वादि गर्णोमें प्रधान होओगे । इसमे संशय नहीं है ॥ यरिकचिद् विद्यते लोके सर्वे तन्मद्विचेष्टितम् । भन्यो ह्यन्यं चिन्तयति खच्छन्दं विद्धास्यहस् ॥ ५७ ॥

· सतारमें जो कुछ हो रहा है। यह सब मेरी ही चेष्टाका फल है। दूसरे लोग दूसरी-दूमरी बातें बोचते रहते हैं, परंतु मै स्यतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छाके अनुसार कार्य करता हुँ।।

पर्वं सारखतमृषिमपान्तरतमं उक्त्वा वचनमीशानः साधयस्देत्यथाव्रवीतः ॥ ५८ ॥

'सरस्वती-पुत्र अपान्तरतम मुनिसे ऐसा कहकर भगवान् उन्हें विदा करते हुए बोले-'जाओ, अपना काम करो' ॥५८॥ सोऽहं तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसः। थपान्तरतमा नाम ततो जातोऽऽशया हरेः। पुनश्च जातो विख्यातो वसिष्ठकुलमन्द्नः॥ ५९॥

'इस प्रकार मैं भगवान विष्णुके कृपा-प्रशदसे पहले अपा-न्तरतमा नामसे उत्पन्न हुआ था और अब उन्हीं श्रीहारिकी आजारे पुनः वसिष्ठकुलनन्दन व्यासके नामसे उत्पन्न होकर प्रसिद्धिको पात हुआ हूँ ॥ ५९ ॥

तदेतत कथितं जन्म मया पूर्वकमात्मनः। तथा भारायणांशजम् ॥ ६० ॥ नारायणप्रसादेन

'नारायणको कृराने और उन्होंके अंशसे जो पहले मेरा जनम हुआ था। उसका यह बृत्तान्त मैने तुम सब छोगोंसे कहा है ॥ मया हि सुमहत् तप्तं तपः परमदारुणम्। पुरा मतिमतां श्रेष्ठाः एरमेण समाधिना ॥ ६१ ॥

·बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ शिष्यगण ! पूर्वकालमे मैने उत्तम समाधिके द्वारा अत्यन्त कठोर एवं वड़ी भारी तपस्या की यी॥ पतद वः कथितं सर्वं यन्मां पृच्छत पुत्रकाः। पूर्वजन्म भविष्यं च भकानां स्नेहतो म्या॥ ६२॥

पुत्रो ! तुमलोग मुहाने जो कुछ पूछते थे। यह सब मेंने तुम्हे कह सुनाया। तुम गुरुभक्त गिष्योंने स्नेहवश ही मेने यह अपने पर्वजन्म और मविष्यका बत्तान्त तम्हे बताया है ।६२।

वैशस्पायन उवाच

एव ते कथितः पूर्वं सम्भवोऽसहरोर्नृप। व्यासस्याक्रिप्टमनसो यथा पृष्टः पुनः ऋणु ॥ ६३॥

वैशम्पायनजी कहते हैं--नरेश्वर ! तमने जैस मुझसे प्रश्न किया था। उसके अनुसार मैंने पहले क्लेशरहित चित्त-बाले अपने गुरु व्यासजीके जनमका वृत्तान्त कहा है। अव दसरी वार्ते सनो ॥ ६३ ॥

सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाञ्चपतं तथा। शानान्येतानि राजपें विद्धि नानामतानि है ॥ ६४ ॥

राजपें । साख्यः योगः पाञ्चरात्रः वेद और पाञ्चपत-शास्त्र-इन शानीको तम नाना प्रकारके मत समझो ॥ ६४॥ सांख्यस्य वका कपिलः परमर्षिः स उच्यते । हिरण्यगर्भी योगस्य चेत्ता नान्यः पुरातनः ॥ ६५ ॥

साख्यशास्त्रके बक्ता कपिल हैं। वे परमशूपि कहलाते हैं । योगशास्त्रके पुरातन ज्ञाता हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी ही हैं। दसरा नहीं || ६५ ||

अपान्तरतमाश्चैव वेदाचार्यः स उच्यते। प्राचीनगर्भ तमृषि प्रवदन्तीह फेचन ॥ ६६ ॥ मुनिवर अपान्तरतमा वेदेंकि आचार्य वताये जाते हैं।

यहाँ कुछ लोग उन महर्पिको प्राचीनगर्भ कहते हैं ॥ ६६ ॥ उमापतिर्भृतपतिः श्रीकण्डो ब्रह्मणः सुतः। उक्तवानिद्मन्ययो हानं पाशुपतं शिवः॥ ६७॥

ब्रह्माजीके पुत्र भूतनाय श्रीकण्ठ उमापति भगवान् शिवने शान्तचित्र होकर पाशुपतकानका उपदेश किया है।६७।

पाञ्चरात्रस्य कृत्स्वस्य वेत्ता तु भगवान् खयम्। सर्वेषु च नृपश्चेष्ठ झानेच्वेतेषु इङ्यते ॥ ६८॥ यथागमं यथाहानं निष्ठा नारायणः प्रभुः। न चैनमेवं जानन्ति तमोभृता विशाम्पते॥ ६९॥

नृरश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण पाञ्चरात्रके जाता तो नाक्षान् भगवान नारायण ही है। यदि वेदशास्त्र और अनुभवके अनुमार विचार किया जाय तो इन सभी ज्ञानॉमॅ इनके परम तात्पर्यरूपसे मगवान् नारायण ही स्थित दिखायी देते हैं। प्रजानाथ । जो अहानमे डूचे हुए हैं, वे लोग भगवान् औहरियो इन नामें नहीं जानते हैं।। ६८-६९॥

तमेव शास्त्रकर्तारः प्रवदन्ति मनीषिणः। निष्ठां नारायणसृषिं नान्योऽस्तीति वची सम ॥७०॥ शास्त्रके रचियता ज्ञानीजन उन नारायण ऋषिको ही समस्त शास्त्रीका परम छस्य बताते हैं; द्सराकोई उनके समान नहीं है-यह मेरा कथन है ॥ ७० ॥ निःसंशयेषु सर्वेषु नित्यं वसति वै हरिः। ससंदायान् हेतवळान् नाध्यावसति माधवः ॥ ७१ ॥

शानके बलते जिनके सरायका निवारण हो गया है। उन सबके मीतर सदा औहरि निवास करते हैं। परंत कुतकंके बल्से जो संशयमे पड़े हुए हैं। उनके भीतर भगवान् माधव-

का निवास नहीं है ॥ ७१ ॥

पाञ्चरात्रविदो ये त यथाकमपरा सुप। एकान्तभाघोषगतास्ते हरि प्रविद्यन्ति वै॥ ७२॥ नरेश्वर ! जो पाळरात्रके जाता हैं और उसमें बताये हुए क्रमके अनुसार सेवापरायण हो अनन्यमावसे भगवानकी

दारवर्मे प्राप्त हैं, वे उन भगवान श्रीहरिमें ही प्रवेश करते हैं ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्दासारते शान्तिपर्वणि मोक्षचमँपर्वणि हैपायतोएपत्ती प्कोनपद्मादादधिकत्रियततत्रमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत भोद्यवर्षपर्वमें द्वेपायनकी उरपत्तिविषयक तीन सी उनचासको अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४६ ॥

पञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

वैजयन्त पर्वतपर ब्रह्मा और रुद्रका मिलन एवं ब्रह्माजीद्वारा परम पुरुप नारायणकी महिमाका वर्णन

जनमेजय उवाच

बहवः पुरुषा ब्रह्मन्त्रताहो एक एव तु। को हात्र पुरुषः श्रेष्टः को वा योनिरिहोच्यते ॥ १ ॥

जनमेजयने पूछा-नहरूत् । पुरुष अनेक हैं या एक र इस जगत्में कीन पुरुष सबसे श्रेष्ठ है । अथवा किसे यहाँ सबकी उत्पत्तिका स्थान बताया जाता है ? ॥ १ ॥

वैभग्गायन सवान्त

वहवः पुरुषा लोके सांख्ययोगविचारणे। नैनदिच्छन्ति पुरुषमेकं क्रक्कलोहर ॥ २ ॥

वैदाम्पायनजीने कहा—कुरुक्तका मार वहन करनेवाले नरेश ! साख्य और योगकी विचारधाराके अनुसार इस जगत्में पुरुष अनेक हैं। वे (एकपुरुप्रवाद? नहीं म्बीकार करते हैं ॥ २ ॥

वहूनां पुरुषाणां च यथैका योनिवस्यते। तथा तं पुरुषं विश्वं व्याख्यास्यामि गुणाधिकम्॥ ३ ॥

सांख्यं च योगं च सनातने हे चेदाश्च सर्वे तिखिलेन राजन्। समस्तैर्ज्ञ विभिर्तिकको नारायणो विश्वमिदं पुराणम् ॥ ७३ ॥ राजन् ! सांख्य और योग-ये दो सनातन शास्त्र तथा

सम्पूर्ण वेद धर्वथा यही कहते हैं और समस्त ऋपियोंने भी यही बताया है कि यह पुरातन विश्व भगवान् नारायण 日子 11 号信

शुभाशमं कर्म समीरितं यत प्रवर्तते सर्वहोकेष किञ्चित्। तसाहपेस्तज्जवतीति विद्याद

दिव्यन्तरिक्षे भुवि चाप्यु चेति ॥ ७४ ॥ स्वर्गः अन्तरिष्ठः भृतल और जल-इन सभी स्थानीम और सम्पूर्ण लोकीमें जो कुछ भी श्रमाश्चम कर्म होता बताया गया है, वह सब नारायणकी सत्ताते ही हो रहा है-ऐसा बानना चाहिये ॥ ७४ ॥

नमस्कृत्वा च गुरवे ब्यासाय विदितात्मने । तपोयकाय दान्ताय चन्द्याय परमर्पये ॥ ४ ॥ बहुत-चे पुरुषोंकी उत्पत्तिका स्थान एक ही पुरुष कैसे

बताया जाता है ! यह समझानेके लिये आत्मज्ञानी, तपस्वी, जितेन्द्रिय एवं वन्दनीय परमर्थि गुरु व्यासजीको नमस्कार करके में तुम्हारे सामने अधिक ग्रणशाली विश्वासमा पुरुषकी व्याख्या करूँगा ॥ ३-४ ॥

इदं पुरुपख्कं हि सर्ववेदेषु पार्थिव। त्रातं सत्यं च विख्यातमृषिसिंहेन चिन्तितम् ॥ ५ ॥

राजन् । यह पुरुषसम्बन्धी सूक्त तथा भूत और सत्य सम्पूर्ण वेदोंमें विख्यात है। ऋषिषिंह व्यासने इसका मसी-माँति चिन्तन किया है ॥ ५ ॥

उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिभिः। थध्यात्मचिन्तायाश्चित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत॥ ६ ॥ मारत | कपिछ आदि ऋषियोंने सामान्य और विशेष- रूपमे अध्यातम तत्त्वका चिन्तन करके विभिन्न शास्त्रीका प्रतिपादन किया है ॥ ६॥

समासतस्तु यद् व्यासः पुरुपैकत्वमुक्तवान् । तत् तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि प्रसादादमितौजसः ॥ ७ ॥

परंतु ब्यासजीने सक्षेपले पुरुषकी एकवाका जिस तरह प्रतिपादन किया है, उसीको में भी उन अमितवेजस्ती गुरुके कृपा-प्रसादले तुम्हें नताऊँगा ॥ ७ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुराततम् । ब्रह्मणा सह संवादं व्यम्बकस्य विद्याम्पते ॥ ८ ॥

प्रजानाय | इस विषयमे जानकार मनुष्य झहाजीके साथ रुडके सवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं || ८ ||

क्षीरोदस्य समुद्रस्य मध्ये हाटकसप्रभः। वैजयन्त हति ख्यातः पर्वतप्रवरो नृप॥९॥

नरेश्वर ! श्रीरसागरके सध्यभागर्मे वैजयन्त नामसे विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। जो सुवर्णकीसी कान्तिले प्रकाशित होता है ॥ ९॥

त्रज्ञाध्यात्मर्गातं देव एकाकी प्रविचिन्तयन् । चैराजसदनाद्वित्यं चैजयन्तं निषेवते ॥ १० ॥

बहाँ एकाकी ब्रह्मा अध्यातमगतिका चिन्तन करनेके लिये ब्रह्मलेकिसे प्रतिदिन आते और उस वैकयन्त पर्धतका सेवन करते थे ॥ १० ॥

वय तत्रासतस्तस्य चतुर्वक्त्रस्य धीमतः। ललाटममवः पुत्रः शिव आगाद् यदच्छया ॥ ११ ॥ आकाशेन महायोगी पुरा त्रिनयनः प्रभुः। ततः खात्रिपपाताग्रः धरणीघरमूर्चेनि ॥ १२ ॥

पहले एक दिन बुद्धिमान् चतुर्मुख ब्रह्माजी जब वहाँ वैठे हुए थे, उसी समय उनके ख्ळाटचे उत्पन्न हुए पुत्र महायोगी त्रिनेत्रधारी भगवान् शिव अनायास टी आकाज-मार्गेस चूमते हुए वैजयन्वपर्यत्वे सामने आये और शीव ही आकाशसे उस पर्वतशिखरपर उत्तर पड़े ॥ ११-१२ ॥

अग्रतश्चामवत् प्रीतो ववन्दे चापि पादयोः। तं पादयोर्निपतितं दृष्ट्य सन्येन पाणिना॥१३॥ उत्थापयामास तदा प्रभुरेकः प्रजापतिः। उवाच चैनं भगवांश्चिरस्यागतमात्मजम्॥१४॥

सामने ब्रह्माजीको देखकर उन्हें बडी प्रसन्तता हुई और उन्होंने उनके दोनों चरणोंमें निर छुकाकर प्रणाम किया। भगवान् शिवको अपने चरणोंमें पड़ा देख उस समय एकमात्र सर्वेक्षमर्थ भगवान् प्रजानतिने दाहिने हायसे

उन्हे उठाया और दीर्षकालके पश्चात् अगने निकट आये हुए पुत्रते इस प्रकार कहा ॥ १३-१४ ॥

#### पितामह उवाच

खागतं ते महावाहो दिएथा प्राप्तोऽसि मेऽन्तिकम्। कच्चित् ते कुशछं पुत्र खाध्यायतपसोः सदा ॥ १५॥ कित्यसुत्रनपास्त्वं हि ततः पृच्छामि ते पुनः ॥ १६॥

ब्रह्माजी चोले--महाशही ! तुम्हारा खागत है। सीभाग्यसे भेरे निकट आये हो। वेटा! तुम्हारा म्वाप्ताय और तप सदा सकुवाल चल रहा है न ? दुम सर्वदा क्रोर तपस्यामें ही लगे रहते हो। इसलिये में तुमसे बारबार तम्के विषयमें पूछता हूँ॥ १५-१६॥

#### रुद्र उथाच

रवत्प्रसादेन भगवन् खाध्यायतपसोर्मम । कुरारुं चान्ययं चैन सर्वस्य जगतस्त्वय ॥ १७ ॥

रुद्धने कहा — मगबन् । आपकी क्रयाते मेरे स्थाध्याय और तम सकुगल चल रहे हैं। कभी मङ्ग नहीं हुए हैं। सम्पूर्ण जगत् भी कुशल-क्षेत्रले हैं।। १७॥

चिरद्धप्रो हि भगवान् वैराजसदने मया। ततोऽहं पर्वतं माहस्त्वमं त्वत्यादसेवितम्॥१८॥

प्रभो ! बहुत दिन हुए, मैंने ब्रह्मलेकमें आपका दर्शन किया था । इसीलिये आज आपके चरणोद्वारा सेवित इन पर्वतपर पुनः दर्शनके लिये आया हूँ ॥ १८॥

कौत्हळं चापि हि मे एकान्तगमनेन ते। नैतत् कारणमल्पं हि भविष्यति पितामह॥१९॥

पितामह ! आपके एकान्तमें जानेते मेरे मनमें बढ़ा कौत्हल देदा हुआ ! मैंने सोचा, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा ॥ १९ ॥

किं जु तत्सदनं श्रेष्ठं श्चित्पपासाविवर्जितम् । सुरासुरेरच्युपितं ऋृपिभिश्चामितप्रमेः ॥ २० ॥ गम्धर्वेरप्सरोभिश्च सततं संनिपेवितम् । उत्सुल्येमं गिरिवरमेकाकां प्राप्तवानसि ॥ २१ ॥

क्या कारण है कि क्षुचा-पिपाशाने रहित उस अंद्र धामको, जहाँ निरन्तर देवता, अग्रुर, अग्रिततेकस्त्री ग्रुप्ति, गन्धर्व और अप्तराओंके समूद् आपकी तेवांचे उपस्तिन रहते हैं, छोडकर आप अकेले इस श्रेष्ठ पर्यनगर चंछ आरे हैं ?॥ २०-२१॥

#### वसीवाच

वैजयन्तो गिरिवरः सततं सेव्यते मया। अञ्चेकाग्रेण मनसा पुरुषश्चिन्त्यते विराट्॥ २२॥ अझाओने कहा—नतः । में इन दिनों गिरिवर वैज्ञयनका जो निरन्तर वेथन कर रहा हूँ, इथका कारण यह है कि वहाँ एकामिन्तरचे निराट पुरुवका चिन्तन किया करता हूँ ॥ २२॥

#### रुद्र उवाच

वह्नः पुरुषा ब्रह्मंस्तवया स्प्राः स्वयस्भुवा । सुज्यन्ते चापरे ब्रह्मन् स चैकः पुरुषो विराद् ॥ २३ ॥

सद्ध बोले—प्रसन्त् । आप स्तयम्भू हैं । आपने बहुत-से पुत्रमोंनी स्तृष्टि की है और अभी दूरते-दूरते पुत्रमोंनी स्तृष्टि करते जा रहे हैं । वह विराद् भी तो एक पुत्रम ही है। किर उत्तरी क्या विशेषका है । ॥ २३ ॥

को हासौ विन्त्यते ब्रह्मंस्वयेकः पुरुपोत्तमः । पतन्मे संशयं बृहि महत् कौत्हरुं हि मे ॥ २४ ॥

प्रमो । आप जिन एक पुरुषोत्तमका विस्तान करते हैं। वे कीन हैं ! मेरे इस संशयका समाधान कीजिये । इस विषयको सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्टा हो रही है ॥ २४ ॥

#### वह्योवाच

बह्यः पुरुषाः पुत्र स्वया ये समुदाहताः । एवमेतद्विकान्तं द्रष्टयं नैविमिन्यपि ॥ २५ ॥ ब्रह्माजीने कडा—वेटा । तपने जिन बहुत-वे पुरुषोंका

ब्रह्माजीने कहा—चेटा । तुमने जिन बहुतने पुरुषका उल्लेख किया है। उनके निषयमें तुम्हारा यह कथन ठीक ही है। जिनकी छिटि मैं करता हूँ। उनका चिन्तन मैं क्यों करूँगा है॥ २५॥

आधारं तु प्रवक्ष्यामि एकस्य पुरुषस्य ते । वहुनां पुरुषाणां स यथैका योनिरुच्यते ॥ २६ ॥

में तुरहे उस एक पुरुषके सम्बन्धमें बताऊँगा। वो सपका आचार है और जिस प्रकार वह बहुतनी पुरुषीका एकमात्र कारण बताया जाता है ॥ २६ ॥

तथा तं पुरुषं विश्वं परमं सुमहत्तमम्। तिर्गुणं निर्गुणा भूत्वा श्रविश्चतित सनातनम्॥ २७॥

को छोत साधन करते-करते गुणातीत हो जाते हैं। व ही उस विश्वरूप। आयन्त महान्। सनावन एवं निर्मुण परम पुरुषमें प्रवेश करते हैं॥ २७॥

इति ज्ञीमहाभारते ज्ञान्तिपर्वेणि सोक्षयसँपर्वेणि चारायणीये सहारहासंगाहे पद्माशहभिकात्रिशततसोऽध्यायः ॥ ३५० ॥

इस अकार श्रीमहानारत शालिवर्षके अन्तर्वेत मोक्क्षंपर्वेत नात्वणकी महिनाके प्रस्ताने ब्रह्मा तथा रहका संरक्षविषयक तीन सी पचासमें अच्चाय पूरा हुआ 11 २५० 11

### एकपञ्चारादधिकत्रिशततमोऽध्यायः

बक्षा और रुद्रके संवादमें नारायणकी महिमाका विशेषरूपसे वर्णन

पद्योगाच

रुणु पुत्र पथा होत्र पुरुषः शाम्बतोऽत्ययः। अक्षयश्चाप्रमेणस्य सर्वेगस्य निरुच्यते ॥ १ ॥

मसाजीने कहा—नेटा । वह विराद् युवय जिस प्रकार सनातनः अविकारीः अवनातीः अप्रमेय और सर्वस्यापी बताया जाता है। वह सनी ॥ १॥

न स राक्यस्त्वया द्रष्टुं भयान्यैर्वापि सस्त्रम । समुणो निर्मुणो विश्वो हानददयो हासौ स्मृतः ॥ २ ॥

बाह्यविरोमणे | द्वारा में अपना दूसरे लोग भी उत एतुम-निर्मुण विश्वाला पुरुवको हम वर्ष-बाहुआँ नहीं नहीं देख एकते | वे जानवे ही देखने योग्य भाने गये हैं || २ || आहारीर: हारिरेपु सर्वेषु निवसत्यक्षी | वसत्राये हारिरेपु स स किप्यति कर्मितः || ३ || वे स्यूक सहम और कारण वीनों वरिरोते रहित होकर का माहकाका विरापक्षित वर्णन भी समूर्ण धरीरोमें निवास करते हैं और उन हारीरोमें रहते हुए भी कभी उनके कमोंसे लित नहीं होते हैं ॥ ३ ॥ समान्वरात्मा तब च चे चानचे देदिसंक्तियाः। सर्वेर्ण साक्षिमुत्तोऽसीस ब्राह्मः केतचित कचित् ॥२॥

वे मेरे तुम्हारे तथा दूखरे जो देहचारी शक्षावाके जीव हैं, उनके भी अन्तरात्मा हैं। उनके साली वे पुरुरोत्तम श्रीहर्रि कहीं किसीके द्वारा भी पक्तहमें नहीं आते ॥ ४॥ विश्वमुखी विश्वस्ता विश्वपादाशिनास्विकः।

पकांधरित क्षेत्रेषु स्वैरचारी यथासुखम् ॥ ५ ॥ सम्पूर्व निष्य ही उनका मस्तकः भुजाः वैरः नेव और

नारिका है। वे स्वच्छन्द विवरनेवाछे एकमात्र पुरुषोत्तम सम्पूर्ण क्षेत्रोंमें सुखपूर्वक विवरण करते हैं ॥ ५ ॥ क्षेत्राचि हि रारीराणि बीजें चापि सुभासुअस्म । सानि वेचित स योगारमा तता क्षेत्रक एच्यते ॥ ६ ॥ वे योगात्मा श्रीहरि क्षेत्रसंक शरीरोंको और शुमाशुम कर्मरूप उनके कारणको भी जानते हैं, इसक्रिये क्षेत्रक कहळाते हैं॥ ६॥

नागतिनं गतिस्तस्य होया भूतेपु केतचित्। सांक्येन विधिना चैव योगेन च यथाक्रमम्॥ ७॥ चिन्तयामि गतिं चास्य नगतिं वेद्यि चोत्तराम्। यथाहानं तु वक्ष्यामि पुरुषं तु सनातनम्॥ ८॥

समस्त प्राणियों में से कोई भी यह नहीं जान पाता कि वे किस तरह अपीरोंमें आते और जाते हैं ! में क्रमद्याः संख्य और योगकी विधिसे उनकी गतिका चिन्तन करता हूं। परंतु उस उन्कृष्ट गतिको समझ नहीं पाता । तथापि मुझे जैता अनुभव है। उसके अनुसार उस सनातन पुरुषका वर्णन करता हूँ ॥ ७-८॥

तस्यैकत्वं महत्त्वं च स चैकः पुरुषः स्मृतः। महापुरुपशब्दं स विभत्येंकः सनातनः॥ ९ ॥

उनमें एकत भी है और महत्त्व भी; अतः एकमात्र वे ही पुरुष माने गये हैं। एक चनातन श्रीहरि ही महापुरुष नाम धारण करते हैं। । ९।।

> पको हुताशो बहुधा समिष्यते पकः सूर्यस्तपसो योनिरेका। पको वायुर्वहुधा वाति छोके महोद्रधिक्षाम्भसां योनिरेकः। पुरुषद्रचैको निर्मुणो विश्वकप-स्तं निर्मुणं पुरुषं चाविद्यालित॥ १०॥

अग्नि एक ही है। परत वह अनेक रूपोंमें प्रज्वालित एवं प्रकाशित होती है। एक ही सूर्य शारे जयत्को ताप एवं प्रकाश देते हैं। तप अनेक प्रकारका है। परंतु उसका मूल एक ही है। एक ही बायु हल जगत्में विविध रूपने प्रवाहित होती है तथा समस्त जर्जीकी उत्पत्ति और लयका खान समुद्र भी एक ही है। उसी प्रकार वह निर्मुण विश्वरूप पुरुष भी एक ही है। उसी निर्मुण पुरुषमें सबका लय होता है॥ १०॥

हित्वा गुणमयं सर्वे कर्म हित्वा ग्रुभाग्रुभम्। उभे सत्यानृते त्यक्त्वा एवं भवति निर्गुणः॥११॥

देह, इन्द्रिय आदि समस्त गुणमय पदार्थोकी समस्त छोड़कर शुमाशुम कर्मको त्यागकर तथा सत्य और मिय्या दोनोंका परित्याग करके ही कोई वायक निर्मुण हो सकता है ॥ अचित्तस्यं चापि तं झात्वा भावसङ्गं चतुष्टयम्। चित्तरेद् मोऽसमुन्नद्वः सगच्छेत् पुरुषं शुमम्॥१२॥ जो चारों सहम मार्वेते युक्त उत्त निर्मुण पुरुषको अचित्य जानकर अहङ्कारश्चन्य होकर विचरण करता है, वहीं कत्याण-मय परम पुरुषको मास होता है ॥ १२ ॥

पवं हि परमात्मानं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । पकात्मानं तथाऽऽत्मानमपरे हानचिन्तकाः ॥ १३॥

इस प्रकार कुछ विद्वान् ( अपनेसे मिन्न ) परमात्मारी पाना चाहते हैं । कुछ अपनेरे श्रीमन परमात्मा--प्रनात्माको पानेकी इच्छा रखते हैं तथा दूषरे विचारक बेनल आत्माको ही जानना या पाना चाहते हैं ॥ १३॥

वत्र यः परमातमाहि सः नित्यं निर्गुणः समृतः। सःहि नारायणो होयः सर्वोतमा पुरुपो हि सः ॥ १४ ॥

हनमें जो परमारमा है। वह नित्य निर्मुण माना गया है। उछीको नारायण नामसे जानना चाहिये। वही सर्वात्मा पुरुष है॥ १४॥

न ळिप्यते फलैक्षापि पद्मपत्रमिनाम्भसा । कर्मात्मात्वपरोयोऽसौमोक्षवन्धैः सयुज्यते ॥ १५॥

जैसे कमलका पत्ता पानीमें रहकर मी उस्ते िहत नहीं होता; उसी प्रकार परमात्मा कमंग्रलींसे निर्लित रहता है। परंद्रा जो कमोंका कर्ता है एवं वश्यन और मोक्षसे सम्बन्ध जोड़ता है। वह जीवारमा उससे मिक्स है।। १५॥

स सप्तद्शकेनापि पशिना युल्पते च सः। पवं वहुविधः प्रोक्तः पुरुपस्ते यथाक्रमम्॥१६॥

उसीका पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच भूत, मन और दुद्धि---इन सब्ह तस्त्रीके राशिभूत सुद्धम धारीरवे संयोग होता है। वहीं कर्ममेदसे देच-तिर्वक् आदि भावीकी प्राप्त होनेके कारण बहुविध यताया गया है। इस प्रकार तुम्हं कमश्रः पुरुषकी एकता और अनेकताकी यात बतायी गयी॥

> यत् तत्कृत्स्नं छोकतन्त्रस्य धाम वेद्यं परं योधनीयं स वोद्धा । मन्ता मन्तव्यं प्राशिता प्राश्चनीयं घाता वेयं स्वशिता स्वर्शनीयम् ॥ १७॥

जो ह्येकतन्त्रका सम्पूर्ण धाम या प्रकाशक है। यह परम पुरुष ही बदनीय (जाननेयोग्य) परम तत्त्व है। वही जात और यही जातन्त्र है। यही मनन करनेवाल और वही मननीय वस्तु है। यही भोका और वही मोल्य पदार्थ है। बही व्यवनेवाल और वही सुवनेयोग्य वस्तु है। वही सर्य करनेवाल तथा वही सर्याके योग्य वस्तु है। हि ॥

द्रप्र द्रप्टचं थाविता थावणीयं द्याता द्वेयं सगुणं निर्मुणं च । यद् चैत्रोक्तंतात सम्यक् प्रधानं निर्द्यं चैतच्छाश्वतं साव्ययं स ॥ १८॥

वहीं द्रष्टा और द्रष्टव्य है । वहीं सनानेवाळा और सनाने-योग्य वस्त है । वही जाता और जेय है तथा वही सगुण और निर्मुण है। तात । जिसे सम्यक् प्रधान तस्व कहा गया है। वह मी यह पुरुष ही है । यह नित्य सनातन और अविनाशी तस्य है ॥ १८॥

यद वै सते धातुराद्यं विधानं तद वै विमाः प्रवदन्ते ऽनिरुद्धम्। यद वै छोके वैदिक कर्म साध्र आशीर्युक्तं तद्धि तस्यैव भाव्यम्॥ १९॥

बही मुझ विधाताके आदि विधानको उत्पन्न करता है। विद्वान् आहाण उसीको अनिवद कहते हैं। छोकमें सकाम भावते ओ वैदिक सत्कर्म किये जाते हैं। वे उस अनिबदास्मा प्रश्यकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं—ऐसा चिन्तन करना चाहिये॥ १९॥

देवाः सर्वे सुबयः साधु शान्ता-स्तं प्राग्वंशे यहाभागीर्यज्ञत्ते। **अहं ब्रह्मा आद्य ईशः प्रजानों** तसाद्धातस्त्वं च मत्तः प्रस्तः ॥ २०॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि नारायणीयसमासी

एकपञ्चावाद्यविकत्रिकातसमोऽध्यायः ॥ ३५१ ॥

इस त्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेके अन्तर्गत भोक्षधर्मपर्दमें नारायणकी महिमाका उपसंहारविषयक तीन सौ इनवायनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३५९ ॥

सम्पर्ण देवता और शान्त स्वमाववाछे मुनि यशशासामें यञ्चमार्गोहारा उसीका यजन करते हैं। मै प्रजाओंका आदि र्धश्वर ब्रह्म उसी परम पुरुषते उत्पन्न हुआ हूँ और मुझसे द्वम्हारी उत्पत्ति हुई है ॥ २०॥

मचो जगजङ्गमं स्थावरं च सर्वे वेदाः सरहस्या हि प्रत्र ॥ २१ ॥ पत्र ! सक्तरे यह चराचर जगत तथा रहस्यसहित सम्पर्ण

वेद प्रकट हुए हैं ॥ २१॥

चत्विंभकः पुरुषः स मीडति यथेच्छति । पवं स भगवान स्वेन धानेन प्रतिवोधितः॥ २२॥

वासदेव आदि चार व्यहीमें विभक्त हुए वे परम प्रस्थ ही जैसी इच्छा होती है, बेली क्रीडा करते हैं। इसी तरह वे भगवान् अपने ही शानसे जाननेमें आते हैं ॥ २२ ॥ पतत् ते कथितं पुत्र यथावद्तुपृच्छतः।

सांख्यक्षाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम् ॥ २३॥ पुत्र | तुम्हारे प्रश्नके अनुसार सैंने यथावतुरूपसे ये सव बार्ते बतायी हैं । सास्य और योगमे इस विषयका यथार्थरूवरे वर्णन किया गया है ॥ २३ ॥

# द्विपञ्चाशदधिकत्रिशततमोऽध्यायः

नारदके द्वारा इन्द्रको उञ्छष्ट्विचाले ब्राह्मणकी कथा सुनानेका उपक्रम

युविष्टिर उवाच

धर्माः पितामहेनोका मोक्षधर्माश्रिताः ग्रभाः। धर्ममाद्यमिणां श्रेष्टं वक्तुमईति मे भवान्॥ १ ॥

युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! आएके बतलाये हुए करयाणमय मोहासम्बन्धी धर्मोका सैने असण किया । अस आप आश्रमधर्मोका पाळन करनेवाळे मनुष्मीके ळिये जो सबसे उत्तम वर्म हो। उसका उपदेश करें ॥ १ ॥

भीष्म खवाच

सर्वत्र विहितो धर्मः सर्गः सत्यफळं महत्। बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया॥ २॥

भीष्मजीने कहा-राजत् । सभी आश्रमीये स्वचर्य-पालनका विधान है। सबसे स्वर्गका तथा महान् सत्यफळ-मोधका भी साधन है। असकि यक दान, तम आदि बहुतसे

Ro Go 3--- \$. 28--

हार हैं; अतः इस जगत्में धर्मकी कोई भी किया निष्फल नहीं होती ॥ २ ॥

यस्मिन् यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्।

स तमेवाभिजानाति बान्यं भरतसत्तम ॥ ३॥ भरतश्रेष्ठ ! जो-जो मनुष्य जिस-जिस विषय-स्वर्ग या मोक्षके लिये साधन करके उममें सुनिश्चित उफ्छताको भास कर लेता है। उसी साधन या धर्मको वह अंड समझता है। द्वरेको नहीं ॥ ३ ॥

हमां च त्वं नरव्याच श्रोतुमहस्ति मे कयाम्। पुरा दाकस्य कथितां नारदेन महर्षिणा॥ ४॥

पुरुषिह । इस विषयमें में तुम्हे एक कथा सुना रहा हूँ। उते सुनो । पूर्वकालमें महर्षि नास्तने इन्द्रको यह क्यां स्वायी थी ॥ ४ ॥

महर्पिर्नारदो राजन् सिद्धस्त्रैलोक्यसम्मतः। पर्येति क्रमशो लोकान् वायुरव्याहतो यथा॥ ५ ॥

राजन् ! महर्षि नारद तीनों लोकोंद्वारा सम्मानित सिद्ध पुरुप हैं। बायुके समान उनकी सर्वत्र अवाधित गति है। वे क्रमशः समी लोकोंमें धूमते रहते हैं॥ ५॥

स कदाचिन्महेष्वास देवराजालयं गतः। सत्कृतश्च महेन्द्रेण प्रत्यासचगतोऽभवत्॥६॥

महाधनुर्धर नरेग ! एक समय वे नारदजी देवराज इन्द्रसे यहाँ पधारे । इन्द्रने उन्हे अपने छमीप ही विठाकर उनका वड़ा आदर-सकार किया ॥ ६॥

तं कृतक्षणमासीनं पर्यपृच्छच्छचीपतिः। महर्षे किचिदाश्चर्यमस्ति हण्टं त्वयानघ॥ ७॥

जव नारदजी थोड़ी देर हैठकर विश्राम छे चुके। तव श्रचीपति इन्द्रने पूछा—'निष्पाप महर्षे ! इघर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या ! ॥ ७ ॥ यदा त्वमपि विप्रपें जैलोक्यं सचराचरम् । जातकोतृद्दलो नित्यं सिद्धश्चरसि साक्षिवत्॥ ८ ॥

म्ब्रहार्षे ! आप सिद्ध पुरुष हैं और कौत्इलवश चराचर

इति श्रीमहासारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन दिपञ्जाशदधिकत्रिशतत्तमोऽभ्यायः॥ ३५२ ॥

६स प्रकार श्रोमहाभारत शास्तिपर्वके अन्तर्गत सोक्ष्यमंपर्वमें उब्छ्वातिका उपाख्यानिषयक तीन सौ वावनर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५२ ॥

प्राणियोंसे युक्त तीनों लोकोंम सदा साक्षीकी मॉर्ति विचरने रहते हैं॥ ८॥

न ह्यस्त्यविदितं छोके देवपें तव किंचन। श्रुतं वाष्युतुभूतं वा दप्टं वा कथयस्व मे॥ ९॥

ध्वेच ! जगत्में कोई भी ऐसी वात नहीं है, जो आरको जात न हो । यदि आपने कोई अद्भुत वात देखी हो, सुनी हो अथवा अनुभव की हो तो वह मुझे बताहवें? ॥ ९ ॥

तस्मै राजन् सुरेन्द्राय नारदो वदतां वरः। आसीनायोपपन्नायभोक्तवान् विपुलां कथाम्॥१०॥

राजन् ! उनके इस प्रकार पूछनेपर बक्ताओं में क्षेत्र नारदजीने अपने पास ही बैठें हुए सुरेन्द्रको एक विस्तृत कथा सुनायी ॥ १० ॥

यथा येन च कल्पेन स तस्मै द्विजसत्तमः। कथां कथितवान् पृष्टस्तथा त्वमपि मे श्रुणु ॥११॥

हन्द्रके पूछनेपर दिजश्रेष्ठ नारदने उन्हें जैसे श्रीर जिस ढंगसे यह कथा कही थी, वैसे ही मैं भी कहूँगा। तुम भी मेरी कही हुई उस कथाको घ्यान देकर सुनो ॥ ११॥ सोक्षचमंपर्वणि उन्छन्नस्यपाख्याने

### त्रिपञ्चाराद्धिकत्रिराततमोऽध्यायः

महापद्मपुरमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मणके सदाचारका वर्णन और उसके घरपर अतिथिका आगमन

भीष्म उवाच

आसीत् किळ नरश्रेष्ठ महापत्रे पुरोत्तमे । गङ्गाया दक्षिणे तीरे कश्चिद् विद्रः समाहितः॥ १ ॥ सौम्यः सोमान्वये वेदे गताच्या छित्रसंद्रायः। धर्मनित्यो जितकोषो नित्यतृतो जितेन्द्रियः॥ २ ॥ तपःस्वाध्यायनिरतः सत्यः सज्जनसम्मतः। न्यायप्राप्तेन वित्तेन स्वेन द्योळेन चान्वितः॥ ३ ॥

भीष्मजी कहते हैं — नरश्रेष्ठ युषिष्ठिर । ( नारदजीन जो कया सुनायी। वह इस प्रकार है — ) गङ्गाके दक्षिणतटपर महापग्र नामक कोई श्रेष्ठ नगर है । वहाँ एक ब्राह्मण रहता था । वह एकाप्रचित्त और सैम्य स्वभावका मनुष्य या । उसका जन्म चन्द्रमाके कुलमें — आत्रियोत्रमें हुला था । वेदमे उसकी अच्छी गति यी और उसके सनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं था । वह सदा धर्मपरायण, क्षेत्रपहित, नित्य संतुष्ट, जितेन्द्रिय, तप और स्वाध्यायमें सरुपन, सत्यवादी और सरपुरुपोंके सम्मानका पात्र था । न्यायोगार्जित धन और अपने ब्राक्षणोचित जीरुसे सम्पन्न था ॥ १—३ ॥ झातिसम्बन्धियिपुछे सस्वाद्याध्रयसम्मिते । कुळ महति विख्याते विशिष्टां सृन्तिमास्थितः॥ ४ ॥

उसके कुलमे स्वो-सम्बन्धियों से सच्या अधिक थी। समी लोग सत्वप्रधान सदुर्णोंका सहारा लेकर श्रेष्ट जीवन व्यवीत करते थे। उस महान् एवं बिख्यात कुलमें रहकर वह उत्तम आजीविकाके सहारे जीवन-निर्वाद करता था॥ ४॥ स पुत्रान् बहुलान् हृष्ट्वा विमुले कर्मीण स्थितः। कुलस्माधितो राजन् सर्मन्यास्थितोऽभवत्॥ ५॥

राजन् ! उसने देखा कि मेरे बहुत से पुत्र हो गये, तर वह जैकिक कार्यंधे विरक्त हो महान् कर्ममें संख्या हो गर्ना और अपने कुरूवर्मका आश्रय के धर्मांचरणमें ही तत्पर रहने कमा ॥ ९ ॥

ततः स धर्मे वेदोक्तं तथा शास्त्रोक्तमेव च । शिग्राचीर्णे च धर्मे च त्रिविधं चिन्त्य चेतसा ॥ ६ ॥

तदनन्तर उत्तने वेदोक वर्षः बाब्बोक्त वर्षः वया विष्ठ पुवर्षेद्वारा आचरित वर्षः—हन तीन प्रकारके वर्षोपर सन-ही-मन विचार करना आरम्प क्रिया—॥ ह ॥ किन्दु में स्थाच्छूमं क्रस्या कि क्वर्त कि एरायणम् ॥ हरीयं विचार्वे नित्यं न च याति विनिष्ठायम् ॥ ७ ॥

इत्यव (बचत नित्य न च याति विनिश्चयम् ॥ ७ ॥ 'क्या करनेते मेरा कल्याण होगा ! मेरा क्या कर्वेन्य है हथा कौन मेरे लिये परम आश्रय है !' इस प्रकार वह सदा

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्विष

सोचि-रोज्ते खिन्न हो जाता था। परंद्ध किवी निर्णयपर नहीं पहुँच पाता था।। ७ ॥ तस्यैवं विद्यमानस्य धर्मे परममास्थितः। कस्यिवं विद्यमानस्य धर्मे परममास्थितः।। ८ ॥

एक दिन जब वह इसी तरह सोच-विचारमें पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था। उसके वहाँ एक परम घमाँतमा तथा एकाम-चिच द्राहाण अविधिक रूपमें आ पहुँचा ॥ ८ ॥ स्त तस्में सिकायां चक्रे किवायुक्तित हेतुना ॥ विक्रान्तं सुसमासीतमिष्टं चचनमञ्जीत्॥ ९ ॥

ब्राह्मणने उछ अतिपिका क्रियायुक्त हेतु (ब्राह्मोक विधि) ते आदर-सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने क्या। यब उत्तरे हव प्रकार कहा ॥ ९ ॥

हाभारते बारिन्तपर्वीय मोक्षधर्मपर्वीण उन्छन्नसुपाएयाने विपञ्जाबाद्धिकत्रिधातत्तमोऽध्याया ॥ ३५३ ॥

रस प्रकार श्रीमहामारत शानितार्थके अन्तर्यंत मोखसमंबर्धेनं उन्त्यृतिका उपाहपानित्यक तीन सौ तिरपनर्यो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५३ ॥

### चतुःपञ्चाराद्धिकत्रिशततमोऽप्यायः अतिथिद्वारा स्वर्गके विभिन्न मार्गोका कथन

माह्मण जवाच

समुरपन्नाभिधानोऽस्मि साह्याभुर्येण तेऽनघ । मित्रत्यमभिपन्नस्यं किचित् मध्यामि तच्छुणु ॥ १ ॥

मासाण योळा—निष्पाप । आपकी सीठी वार्ते द्वनकर ही में आपके प्रति स्तेह-मध्यत्ते बँच गया हूँ । आपके अपर मेरा भित्रभाव हो गया हैं, अतः आपसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिये ॥ १॥

यहस्थधर्म विग्रेन्द्र कृत्वा पुत्रगतं त्वहम्। धर्म परमतं कुर्यो को हि मार्गो भवेद् हिज ॥ २ ॥

निमनर | में एहंस्एवर्मको अपने पुत्रोंके अधीन करके धर्मश्रेष्ठ वर्मका पाटन करना चाहता हूँ । ब्रह्मन् । बताह्ये, मेरे किये कीन का मार्ग श्रेयस्कर होगा ! ॥ २ ॥

अहमात्मानमास्थाय एक प्रवातमिन स्थितिम् । कर्तुं काङ्कामि नेच्छामि वद्दः साधारणेगुंणैः ॥ ३ ॥

कमो मेरी रच्छा होती है कि अकेवाही रहें और वास्ताका आश्रय केकर उसीमें खित हो जार्जे १ परतु इन हुच्छ विषयीचे वैचा होनेके कारण वह इच्छा नष्ट हो जाती है ॥ ३ ॥ यावस्तवतीतं में वयः पुत्रफळाधिताम् । ताविष्कास्य याययमावातुं पारकौकिकम् ॥ ४ ॥ अवतककी वारी आयु पुत्रवे कल पानेकी कामनामें ही बीत गयी। अब ऐसे धर्ममय अनका सम्रद करना चाहता हूँ, जो परलोकके मार्गमे पायेथ (राहलचें) का काम दे सके॥ ४॥

असित् हि लोकसम्भारे परं पारमभीप्ततः। टरपन्ना मे मतिरियं कुतो धर्ममयः प्रवः॥ ५॥

मुक्ते इस संसारतागरते पार जानेकी इच्छा हुई है, अतः भेरे मनमें यह जिज्ञाना हो रही है कि मुक्ते धर्ममंत्री नीका कहाँने प्राप्त होगी १॥ ६॥

> खंबुज्यसानानि निशान्य छोके निर्यात्यमानानि च सान्त्यकानि । स्थ्रा तु धर्मध्यजकेतुमालां

प्रकार्यमाणामुपरि प्रजानाम् ॥ ६ ॥ न मे मनो रज्यति भोगकाले

ड्या यतीन प्रार्थयतः परत्र । तेनातिये वृद्धिवलास्रयेण

धर्मेण धर्मे विनियुङ्ख मां त्वस्॥ ७ ॥ बन में धनता हूँ कि धरारमें निषमें के सम्पर्कमें आवे हुए वास्तिक पुरुष भी तरह तरहत्वी शतनाएँ भोगते हैं तथा बन देखता हूँ कि धमसा प्रवाके अपर यमराजनी ध्वजाएँ फहरर रही हैं, तब भोराकालमें मोगोंके प्राप्त होने-पर मी उन्हें मोगनेकी चिन मेरे मनमें नहीं होती है। जब छंन्यासियोंको भी दूसरोंके दरवाजींपर अन्त-चलकी भीख मॉगते देखता हूँ, तब उस संन्यासफर्ममें भी मेरा मन नहीं छगता है; अतः अतिथिदेव! आप अपनी ही बुद्धिके बळते सब ग्रुझे धर्मद्वारा धर्ममें लगाइये॥ ६-७॥

सोऽतिथिर्वचनं तस्य श्रुत्वा धर्माभिभाषिणः। प्रोबाच वचनं ऋष्णं प्राक्षो मधुरया गिरा ॥ ८ ॥

धर्मधुक्त वचन बोलनेवाले उस ब्राह्मणकी बात सुनकर उस विद्वात् अतिथिने मधुर वाणीमें यह उत्तम वचन कहा ॥ ८ ॥

#### अतिथिरुवाच

अहमप्यत्र मुह्यामि ममाप्येष मनोरथः। न च संनिश्चयं यामि बहुद्वारे त्रिविष्टपे॥ ९ ॥

अतिथिने कहा—विप्रवर ! मेरा भी ऐसा ही मनोरय है। मैं भी आपकी ही भाँति श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेना चाहता हूँ, परंतु मुझे भी इस विष्यमें मोह ही बना हुआ है। स्वर्गके अनेक द्वार ( शाधन ) हैं, अतः किसका आश्रय लिया जाय ? इसका निश्चय मैं भी नहीं कर पाता हूँ ॥ ९ ॥ केचिन्मोक्षं प्रशंसन्ति केचिन् यद्यक्तलंद्विजाः । धानप्रस्थाश्रयाः केचिन् गाहुँ स्थ्यं केचिन्सिस्यताः॥ १०॥

कोई दिज मोक्षकी प्रशंसा करते हैं तो कोई यजभरू-की । कोई वानप्रस्थधर्मका आश्रय लेते हैं तो कोई गाईस्थ्यधर्मका ॥ १०॥

राजधर्माश्रयं केचित् केचिदात्मफलाश्रयम् । गुरुधर्माश्रयं केचित्केचिद् वाक्संयमाश्रयम् ॥ ११ ॥

कोई राजधर्मः कोई आत्मज्ञानः कोई गुक्छुश्रुवा और

कोई मौनवतका ही आश्रय लिये वैठे हैं ॥ ११ ॥ मातरं पितरं केचिच्छुश्रूपन्तो दिवं गताः। अर्हिचया परे स्वर्गे सत्येन च तथा परे॥१२ ॥

कुछ छोग माता-पिताकी होना करके ही स्वर्गमें वहे गये। कोई अहिंसारे और कोई सत्यते ही स्वर्गलोकने मानी हुए हैं ॥ १२॥

बाहवेऽभिमुखाः केचित्रिहतास्त्रिदेवं गताः। केचिदुञ्छवतैः सिद्धाः सर्गमार्गं समाधिताः॥ १३॥

कुछ वीर पुरुष युद्धमें शतुओंका सामनाकरते हुए मारे जाकर खगेलोकमें जा पहुँचे हैं। कितने ही मतुष्य उच्छ-वृत्तिके द्वारा सिद्ध भारा करके खगेगामी हुए हैं॥१३॥ केविद्यद्ययमें युक्ता वेदमतपराः ग्रुभाः। युद्धिमन्तो गताः खगें तुष्टात्मानो जितेन्द्रियाः॥१४॥

कुछ बुद्धिमान् पुरुष संतुष्टिच्त और नितेन्द्रिय हो वेदोक्त बतका पालन तथा स्माच्याय करते हुए श्वमसम्मन हो स्वर्गकोकमें स्थान प्राप्त कर चुके हैं ॥ १४ ॥ आर्जवेनापरे युक्ता निहतानार्जवेजैनैः। श्रृह्वाचो नाकपृष्टे वे शुद्धातमानः प्रतिष्ठिताः॥ १५॥

कितने ही सरस्र और ग्रुडात्मा पुरुष सरकतावे ही संयुक्त हो कृटिक मनुष्योंद्वारा मारे गये और स्वर्गलोकमें प्रतिक्षित हुए हैं। १५॥

एवं यहुविधेळॉकेधेर्मद्वारेरतावृतेः। ममापि मतिराविद्वा मेघळेखेव वायुना॥१६॥ इस प्रकार ओक्सें धर्मके विविध एवं बहुतन्वे दरवाने

हुत प्रकार काक्स वसका वायच यूप गुरू कर राजा खुले हुए हैं, उनसे भेरी बुद्धि भी उसी प्रकार उद्दिग्न एवं चक्कल हो उडी है, जैसे बायुसे मेचाँकी घटा ॥ १६ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छवृस्युपाख्याने

चतुःपञ्चाश्यद्धिकित्रिशततमोऽष्यायः ॥ ३५४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत ग्रान्तिपत्रिके अन्तर्गत मोक्षपमैपर्वमें उव्छन्नृत्तिका उपाख्यानविषयक तीन सौ न्योतनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५४ ॥

### पञ्चपञ्चाराद्यिकत्रिराततमोऽध्यायः

अतिथिद्वारा नागराज पद्मनामके सदाचार और सद्धुणोंका वर्णन तथा ब्राह्मणको उसके पास जानेके लिये प्रेरणा

अतिथिरुवाच

उपदेशं तु ते वित्र करिष्येऽहं ययाक्रमम् । ग्रहणा मे यथास्थातमर्थतस्यं तु मे श्रणु ॥ १ ॥ अतिथिने कहा--विप्रवर | मेरे गुक्ने इस विश्वमें हो तारिवक बात बतलायी है, उसीका में तुमकी क्रमण उपदेश करूँगा | तुम मेरे इस क्रमनको सुनो ॥ १॥

4883

यत्र पूर्वाभिसमें से धर्मसकः प्रवर्तितम्। मीमेषे मोमतीतीरे तत्र सागाइयं पुरम्॥२॥ समग्रीक्षरशैस्तत्र इष्टमासीत् द्वितर्पभ। यनेन्द्रातिकामं सके मान्याता राजसत्तमः॥३॥

दिखमें । पूर्वकस्परं नहीं प्रवापिते धर्मचाक प्रयर्जित किया या कमूर्णं देवताओंने नहीं यह किया या तथा कहीं राजाओंने श्रेष्ठ मान्याता वह करनेमें इन्हरें भी जाते वह याचे थे, वह नीमवारण्यमं गोमतीने तदपर नायपुर नामक एक नाम है ॥ २-१ ॥ कताधियातों धर्मोत्या तब चक्षा-अ्त्रना महाना ।

पञ्चनाओं महानायः एदा इत्येव विश्वतः॥ ४ ॥ बहाँ एक महान् धर्मात्मा सर्व निवास करता है। उस महानाका माम तो है पद्मनामः वर्दत पद्म नामते ही उसकी

प्रसिद्धि है।। ४।। स वाचा कर्मणा चैव मनसा च द्विजर्पम ।

प्रसादयति सूतानि चिविधे चर्त्सनि स्थितः ॥ ५ ॥ दिससे । पदा सन। वाणी और किराद्वारा कर्ये। उपाचना और सान—इन तीनों मार्गोका आस्रय केवर रहता

और रम्पूर्ण मूर्तोको प्रसन्न रखता है ॥ ५ ॥ साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनेति चतुर्विधम् । विषमस्यं समस्यं च चक्षाच्योनेन रक्षति ॥ ६ ॥

वह विषमतापूर्ण वर्ताव करनेवाले पुरुषको साम दानः एक और भेद-मीतिके हारा राष्ट्रपर लाता है। समदशीकी रक्षा फरवा है और नेत्र शादि इन्दियोंकी विचारके हारा सुमार्गर्मे बानेसे बचाता है ॥ ह ॥

तमतिकस्य विधिना प्रश्टुमईसि काङ्क्तितम् । स ते परमकं धर्मे न मिथ्या दर्शयिज्यति ॥ ७ ॥ तुम उद्योके पास जाकर विविष्वंक अपना मनोवाध्रिक प्रश्न पूछो । वह तुम्हें परम उत्तम चर्मका दर्शन करायेगा; क्षिम्या धर्मका उपदेश नहीं करेगा ॥ ७ ॥

स हि सर्वोतिथिनौंगो बुद्धिशास्त्रविथारदः ! गुणैरनुपर्वेदुकः समसीराभिकामिकैः ॥ ८ ॥ यह नाप नहा बुद्धिमान् और ग्रालांका पण्डित है । सन्ना अविधिश्यकार करता है । समस्त अनुपर्य तथा

वाञ्चनीव सद्गुणींते सम्ब्र है ॥ ८ ॥ प्रकृत्या नित्यसक्तिको नित्यमध्ययने रतः।

तपोदमान्यां संयुक्तो वृत्तेनानवरेण च ॥ ९ ॥ समाव तो उपका पानीके समान है। वह वदा साम्यायमें

ख्या रहता है। तपः इन्टिय-सयम तथा उत्तम आचार-विचारसे संयुक्त है॥ ९॥

थज्वा दानपतिः क्षान्तो वृत्ते व परमे स्थितः । सत्यवागनस्युध्ध शीळवान्नियतेन्द्रियः ॥ १० ॥

यह यजका अनुष्ठान करनेवाला, दानियोंका शिरोमणि, धमाशील, श्रेष्ठ सदानारमें संलग्न, सत्यवादी, दोपहप्रिसे रहित, शीलवान और जितेन्द्रय है ॥ १० ॥

शेषात्रभोका वचनानुष्र्छो हितार्जवोग्हण्डकताङ्कतसः। सर्वेरकृद् भृतद्दिते नियुक्तो

स्वरूप्ट्र भूताहत त्युका गहाहहरकोऽभिजनोपपतः ॥११॥ सक्येण अनका बह भोजन कता है। अञ्चक वयन बोळ्या है। दिव और सरकामचे रहता है। उत्कृष्ट कर्तव्य और अकर्तव्यको जानता है। क्विंट भी बैर नहीं कृत्या है।

समस्त प्राणियोंके दितमें लगा रहता है तथा यह गङ्गाजीके समान पवित्र एवं निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ है ॥ ११ ॥

इति श्रीमहाभारते हाम्तिपर्वेजि भोक्षधर्मपर्वेणि उल्छन्त्सुपाक्याने पञ्चत्रहाराद्यभिकृतिदात्तरमोऽष्यायः ॥ ३५५ ॥

स्स प्रकार श्रीमहामास्त वातिवयनेक अन्तर्यत् साक्ष्यमंपर्वमं उन्हजुनिका उपारुपानविषयक तीन सी पत्रपनका अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५५ ॥

### षट्पश्राराद्धिकत्रिशततमोऽप्यायः

अतिथिकै वचनोंसे संतुष्ट होकर बाह्मणका उसके कथनातुसार नागराजके धरकी ओर प्रस्थान

शहाण उद्यान स्विभारोऽण तस्यैव भारावतरणं महत्। पराध्वासकरं नास्यमिदं में भवतः श्रुतम्॥ १॥ ब्राह्मणने कहा—अतिथिदेव । श्रुत्तप्र वडा भारी वोह्म सा स्टा हुआ या। उसे साब स्थाने उतार दिया।

यह बहुत बड़ा कार्य हो गया। आपको यह बात जो सैने सुनी हैं दूकरीको पूर्व सालका प्रदान करनेवाली है।। १।। अञ्च्यक्रान्तरर शवर्य स्थानक्रान्तरर बासनम् । एरिवस्य च पालीप सुधातस्य च भोजनम् ॥ २॥ पाह चक्रनेते चक्रे हुए बरोहीको सन्या। खहे-सन्हें किस्के पैर दुख रहे हों। उसके लिये पैठनेका आखन, प्यासेको पानी भौर भृखसे पीड़ित मनुष्यको मोजन मिलनेसे जितना संतोष होता है, उतनी ही प्रसक्तता मुझे आपकी यह बात सुनकर हुई है॥ २॥

ईिस्तिस्येव सम्प्राप्तिरत्रस्य समयेऽतिथेः।

एपितस्यात्मनः काले वृद्धस्यैव सुतो यथा॥ ३॥

मनसा चिन्तितस्येव प्रीतिस्निष्धस्य दर्शनम्।

प्रह्लादयति मां वाक्यं भवता यदवीरितमः॥ ४॥

मोजनके समय मनोबाञ्छित अजकी प्राप्ति होनेसे अतियिको, तसयपर अमीष्ट बस्तुकी प्राप्ति होनेसे अपने सनको, पुत्रकी प्राप्ति होनेसे ष्टबको तथा मनसे जिसको चिन्तन हो रहा हो, उस प्रेमी मित्रका दर्शन होनेसे मित्रको जितना आनन्द प्राप्त होता है, आज आपने जो बात कही है, वह सुसे उतना ही आनन्द दे रही है ॥ ३-४ ॥ एस्चक्कुरियाकाशे प्रयामि विमृशामि स । प्रसातवचनाद्योऽयमुपदेशो हि में छतः॥ ५ ॥

आपने मुसे यह उपदेश क्या दिया, अन्येको ऑख दे दी। आपके इस जानमय वचनको सुनकर में आकाशकी ओर देखता और कर्तव्यका विचार करता हूँ ॥ ५ ॥ याढमेयं करिष्यामि यथा में भाषते भवान् । इमां हि रजनीं साधो निवसस्य मया सह ॥ ६ ॥ प्रमाते यास्यति भवान् पर्योश्वस्तः सुखोषितः। असी हि भगवान् सुयों मन्द्राहमरवाङ्मुखः॥ ७ ॥

विद्रम् । आप मुझे जैसी सलाह दे रहे हैं। अवस्य ऐसा ही करूँगा । साथो ! वे भगवान् सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं । उनकी किरणें मन्द हो गयी हैं। अदा आप इस रातमें मेरे लाथ यहीं रहिये और ख़ब्पूर्वक विश्राम करके मळीभाँति अपनी यकावट दूर कीजिये; फिर सवेरे अपने अभीष्ट स्वान-को चळे जाइयेगा ॥ ६-७ ॥

#### भीष्म उवाच

ततस्तेन कृतातिथ्यः सोऽतिथिः शत्रुस्द्रन । उदास किल तां पत्रि सह तेन क्विजेन दे॥ ८॥

भीष्मजी कहते हैं — राजुम्दन ! तदमन्तर वह अतिथि उस ब्राह्मणका आविष्य ब्रह्म करके रातभर वहीं उम ब्राह्मणके साथ रहा || ८ ||

चतुर्थंधर्मसंयुक्तं तयोः कथयतोस्तरा । व्यतीता सा निशा क्तस्ता सुखेन दिवसोपमा ॥ ९ ॥

मोक्षधर्मके सम्बन्धमें नातें करते हुए उन दोनींकी वह सारी रात दिनके समान ही बड़े सुखसे नीत गयी ॥ ९ ॥ ततः प्रभातसमये सोऽतिथिस्तेन पूजितः। ब्राह्मणेन यथाशक्त्या स्वकार्यमभिकाङ्कृता ॥ १० ॥

फिर सबेरा होनेपर अपने कार्यकी सिद्धि चाहनेवाले उत्त ब्राह्मणद्वारा यथाशक्ति सम्मानित हो वह अतिथि चला गया ॥

> ततः स विमः कृतकर्मनिश्चयः कृताभ्यनुद्धः खजनेन धर्मकृत् । यथोपदिष्टं भुजनेन्द्रसंश्चयं जनाम काले सुकृतकिनिश्चयः॥ ११॥

त्तत्श्रात् वह धर्मात्मा ब्राह्मण अपने अमीष्ट कार्यको पूर्ण करनेका निश्चय करके खजनोंकी अनुमति ले श्रातिथिके बताये अनुसार यथासमय नागराजके करकी ओर चल दिया। उसने अपने हुम कार्यको सिद्ध करनेका एक हृद् निश्चयकर लिया था।। ११॥

हति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उच्छन्नस्युपाख्याने षट्पञ्चाशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५६ ॥

इस प्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्वके अन्तर्गंत मोझघमँपर्वमें उन्छनृत्तिका उपाख्यानविषयक तीन सी छण्यनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५६ ॥

### सप्तपञ्चाशद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः

नागपत्तीके द्वारा ब्राह्मणका सत्कार और वार्तालापके वाद ब्राह्मणके द्वारा नागराजके आगमनकी प्रतीक्षा

भीष्म उवाच

स वनानि विचित्राणि तीर्थानि च सरांसि च। अभिगच्छन् क्रमेण स कंचिन्मुनिसुपस्थितः॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं—राजन् ! वह ब्राह्मण कमशः अनेकानेक विचित्र वनों। तीयों और सरोवरींको लॉपता हुआ किसी मुनिके आश्रमपर उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ तं स्त तेन यथोदिष्टं नागं विप्रेण ब्राह्मणः। पर्यपृच्छद् यथान्यायं श्रुत्वेव च जगाम सः॥ २ ॥ उस मुनिके ब्राह्मणने अपने अतिथिके बताये दुर

ज्ञस मुनिने ब्राह्मणने अपने आतायक निर्णा उ नागका पता पूछा । मुनिने जो कुछ बतायाः उर्दे

यथावतरूपसे सनकर वह पुनः आये बढा ॥ २ ॥ सोऽभिगस्य यथान्यायं नागायतनमर्थवित । प्रोक्तवानहमसीति भोःशब्दालंकतं वयः॥ ३॥

अपने उद्देशको ठीक-ठीक समझनेवाला यह ब्राह्मण विधिपूर्वक यात्रा करके नागके घरपर जा पहेंचा। घरके द्वारपर पहुँचकर उसने भोः' शब्दसे विभूषित बचन बौळते हुए प्रकार लगायी-कोई है ! मै यहाँ द्वारपर आया हैंं ॥ तत् तस्य वस्तरं श्रःवा रूपिणी धर्मवतस्तळा। दर्शयामास तं विश्रं नागपती पतिवता॥ ४॥

उसकी वह बात सनकर धर्मके प्रति बनुराग रखनेवाली नागराजकी परम सुन्दरी पतिवता पत्नीने उस ब्राह्मणको दर्शन दिया ॥ ४ ॥

सा तस्मै विधिवत् पूजां चन्ने धर्मपरायणा। सागतेनागतं कत्वा कि करोमीति चाववीत ॥ ५ ॥

उस धर्मपरायणा सतीने ब्राह्मणका विधिपूर्वक पूजन किया और स्वागत करते हुए कहा---व्यासणदेव । आजा दीजिये। में आपकी क्या सेवा करूँ ११ ॥ ५ ॥

#### बाह्यण लगन

विभान्तोऽम्यर्चित्रश्चासिभवत्या गुरुषणया गिरा। इष्ट्रियच्छामि भवति देवं नागमनुष्तमम्॥ ६॥ घाद्वाणने कहा—देवि । आपने मध्र वाणी<del>रे</del> मेरा स्वागत

और पूजन किया। इससे मेरी सारी यकावट दूर हो गयी। अव मैं परम उत्तम नागदेवका दर्शन करना चाहता हूं ॥

यति परमं कार्यमेतन्मे परमेश्सितम्। भनेन चार्थेनास्म्यद्य सम्प्राप्तः पन्नगाश्रमम् ॥ ७ ॥

यही मेरा सबसे बड़ा कार्य है और यही मेरा महान् मनोरथ है। मैं इसी उद्देश्यमे आज नागराजके इस आश्रमपर आया हुं ॥ ७ ॥

#### नागभार्योवाच

बार्यः सूर्यरथं बोहुं गतोऽसी मासचारिकः। सप्तारभिदिनेविक दर्शियव्यत्यसंशयम् ॥ ८॥

इति ब्रीमहाभारते बान्तिपर्विध मोक्षपर्यंपर्वेणि उन्छङ्खपाएयाने सप्ठपञ्चादाद्धिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३५७॥ स्त प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्दके अन्तर्गंत मोहावर्मपर्दनें उन्छबुत्तिका उपाहवानविषयक तीन सौसत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥३५७॥

नागपत्नीने कहा-विप्रवर | मेरे माननीय पतिदेव स्परिवका रथ दोनेके लिये गये हुए हैं। वर्षमें एक बार एक मासतक उन्हें यह कार्य करना पडता है। पढ़ह दिनोंमे ही वे यहाँ दर्शन देंगे-इस्में संशय नहीं है ॥ ८ ॥

प्वविद्वितमार्थस्य विवासकरणं भर्तुर्भवतु किं चान्यत् कियतां तद् वदस्व मे ॥ ९ ॥

मेरे पतिदेव-आर्थपुत्रके प्रवासका यह कारण आपको विदित हो । उनके दर्शनके सिवा और क्या काम है । यह मुझे बताइये। जिससे यह पूर्ण किया जाय ॥ ९ ॥

#### नाह्यण उवाच

अनेन निश्चयेनाहं साध्वि सम्प्राप्तवानिह। प्रतीक्षन्नागमं देवि चत्स्याम्यस्मिन् महाचने ॥ १०॥

ब्राह्मणने कहा-सती-साध्वी देवि। मैं उनके दर्शन करनेका निरुचय करके ही यहाँ आया हैं। अतः उनके आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ मैं इस सहान वनमें निवास करूँगा ॥ १० ॥

सम्प्राप्तस्यैव चाव्यग्रमावेद्योऽहमिहागतः। ममाभिगमनं प्राप्तो चाच्यश्च चचनं त्वया॥११॥

नव नागराज यहाँ भा जायँ। तत्र उन्हे शान्तमावते यह यतला देना चाहिये कि मैं यहाँ आया हूं । तुम्हे ऐसी बात उनसे कहनी चाहिये। जिससे वे मेरे निकट आकर मुझे दर्शन हैं ॥ ११ ॥

अहमध्यत्र वत्स्यामि गोमत्याः पुळिने शुभे। कालं परिमिताहारो यथोकं परिपालयन् ॥ १२॥

में भी यहाँ गोमतीके सुन्दर सटपर परिमित आहार करके तुम्हारे बताये हुए समयकी प्रतीक्षा करता हुआ निवास कल्या ॥ १२ ॥

ततः स वियस्तां नागीं समाधाय पुनः पुनः। तदेव पुलिनं नद्याः प्रययौ ब्राह्मणर्पभः॥१३॥ वदनन्तर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण नगपन्नीको गरंबार (नागराज-को भेजनेके लिये ) जताकर गोमती नदीके तटपर ही चला

# अष्टपञ्चारादधिकत्रिशतत्तमोऽध्यायः

नागराजके दर्शनके लिये बाक्षणकी तपस्या तथा नागराजके परिवारवालोंका भोजनके लिये बाह्मणसे आग्रह करना

भीष्म उवाच अय तेन नरक्षेष्ठ बाह्मणेन तपस्तिना।

निराहारेण वसता दुःखितास्ते भुजक्षमाः॥ १॥ भीष्मजी कहते हैं—नरबंध । तदनन्तर गोमतीके तटपर रहता हुआ वह ब्राक्षण निराहार रहकर तरस्या करने स्था। उसके मोजन न करनेसे वहाँ रहनेवाले नार्योको वड़ा दुःख हुआ॥ १ ॥

सर्वे सम्भूय सहिता हास्य नागस्य वान्धवाः। भ्रातरस्तनया भाषां ययुस्तं ब्राह्मणं प्रति ॥ २ ॥ तत् नागराजके भाई-वन्धः, स्वी-पुत्र स्व मिळकर उस

ब्राह्मणके पास गये ॥ २ ॥

तेऽपश्यन् पुळिने तं वे विविक्ते नियतव्रतम्। समासीनं निराहारं द्विजं जप्यपरायणम्॥३॥

उन्होंने देखाः ब्राझण गोमतीके तटपर एकान्त प्रदेशमे व्रत और नियमके पालनमें तत्पर हो निराहार वैटा हुआ है और मनवका जप कर रहा है ॥ ३ ॥

ते सर्वे समितकम्य विप्रमभ्यर्च्यं चासकृत्। ऊचुर्वोक्यमसंदिग्धमातिथेयस्य बान्धवाः॥ ४ ॥

अतिथि-सत्कारके लिये प्रसिद्ध हुए नागराजके सब माई-बन्धु ब्राह्मणके पास जा उसकी बारंबार पूजा करके संदेह-रहित वाणीमें योले---॥ ४॥

षष्टो हि दिवसस्तेऽच प्राप्तस्येह तपोधन । न चाभिभाषसे किचिदाहारं धर्मवत्सळ ॥ ५ ॥

्धर्मवस्तल तपीधन । आपको यहाँ आये आज छः दिन हो गये; किंतु अभीतक आप कुछ भोजन लानेके लिये हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं॥ ५॥

अस्मानभगतश्चासि वयं च त्वासुपिश्विताः। कार्ये चातिथ्यमसाभिवंयं सर्वे कुटुम्बिनः॥ ६॥

श्वाप हमारे घर अतिथिके रूपमे आये हैं और हम आपकी सेवामें उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य हैं। क्योंकि हम सब लोग ग्रहस्य हैं॥ ६॥ मूछं पत्छं वा पर्णे वा पयो वा द्विजसत्तम । आहारहेतोरन्मं वा भोक्तुमईसि ब्राह्मण॥ ७॥

्द्विजश्रेष्ठ ब्राझणदेव | आप क्षुधाकी निष्ट्रिके क्यि इसारे छाये हुए फल-मूल, साग, दूध अथवा अन्नको अवदय ग्रहण करनेकी कुपा करें ॥ ७॥ त्यक्ताहारेण भवता वने निवसता त्वया। वालवृद्धमिदं सर्वे पीज्यते धर्मसंकटात्॥८॥

'इस वनमं रहकर आपने मोजन छोड़ दिया है। इस्टें हमारे धर्ममें वाषा आती है। वालकते लेकर वृद्धतक हम सब लोगोंको इस बातसे वड़ा कष्ट हो रहा है॥ ८॥ ग हि नो भूणहा कश्चिजातापद्यमृतोऽपि वा। पूर्वोद्यो चा कुले ह्यस्मिन् देवसातिथिवन्धुपु॥ ९॥

'हमारे इस कुलमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिसने कमी भूणहत्या की हो, जिसकी संतान पैदा होकर मर गयी हो, जिथने मिस्या भाषण किया हो अथवा जो देवता, अतिथि एवं बन्धुओंको अन्न देनेके पहले ही भोजन कर लेता हो?॥९॥

#### वाद्यण उपाच

उपदेशेन श्रुष्माकमाहारोऽयं इतो मया। द्विक्तनं दशरात्रं ये नागस्यागमनं प्रति॥१०॥

आध्यप्रते कहा —नागगण । आपलोगों ६१ उपदेशि ही मैं तुस हो गया । आपलोग प्रेश समर्थे कि मैंने यह आहार ही प्रात कर लिया। नागराजके आनेमें केवल आठ रार्ते वाकी हैं ॥ १० ॥

यद्यष्टराजेऽतिकान्ते नागभिष्यति पन्नगः। सदाहारं करिष्याभि तन्निभित्तमिदं व्रतम्॥११॥

यदि आठ रात बीत जानेपर भी नागराज नहीं आदेंग तो मैं भोजन कर हुँगा। उनके आगमनके लिये ही मैंने यह वत लिया है।। ११॥

कर्तब्यो न च संतापो गम्यतां च यथागतम्। तन्निमित्तमिहं सर्वे नैतद् भेत्तुमिहाईथ ॥ १२॥

आपलोगोको इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये। आप जैसे आये हैं, बैसे ही घर लीट जाइये। नागराजके दर्शनके लिये ही मेरा यह मारा व्रत और नियम है। अतः आपलोग इसे मञ्जन करें!! १३ ॥

ते तेन समनुज्ञाता ब्राह्मणेन भुजङ्गाः। समेव भवनं जग्मुरकृतार्था नरर्थभ॥१३॥

नरश्रेष्ठ ! उस ब्राह्मणके इस प्रकार आदेश देनेपर ने नाग अपने प्रयक्तमे असफल हो घरको ही लौट गये ॥ १३ ॥

इति श्रीमहामारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छन्नस्थाने अष्टपञ्चाशद्धिकत्रिशततसोऽप्यायः ॥ ३५८ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गेत मोखधर्मपर्वने उन्छन्तिका टपारुयानविषयक तीन सौ अदुावनवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५८ ॥

### एकोनषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

नागराजका घर लौदना, वलीके साथ उनकी धर्मविषयक बातचीत तथा पत्नीका उनसे ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये अनरोध

भीव्य त्रवाच

भय काले बहुतिये पूर्णे प्राप्तो भजहमः। दत्ताभ्यतुष्ठः स्वं वेश्म कृतकर्मा विवस्तता ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठर । तदनन्तर कई दिनोंका समय पूरा होनेपर जब नागराजका काम पूरा हो गया। दब स्पंदेवकी आजा पाकर वे अपने घरको छौटे ॥ १ ॥ तं भार्याप्यपनकाम पाइशीचाडिभिगंधीः। उपपन्नां च तां सार्थ्यां पक्षमः पर्यपुरुद्धतः ॥ २ ॥

वहाँ नागराजकी पत्नी पैर धोनेके लिये खल-पादा आदि उत्तम सामग्रियों के साथ पतिकी सेवामें उपस्थित हुई। अपनी साध्यी पत्नीको समीप आयी देख नागराजने पूछा-॥ भय त्वमसि कल्याणि देवतातिथिपुजने। पूर्वमुक्तेन विधिता युक्ता युक्तेन मत्समम् ॥ ३ ॥

·कल्याणि । मेरे हारा बतायी हुई उपयक्त विधिसे युक्त हो तुम मेरे ही समान देवताओं और अतिथियोंके पुजनमें तत्पर तो रही हो न १॥ इ॥

न चल्वसकृतार्थेन स्त्रीवृद्धया मार्दबीकृता । मद्रियोगेन सुथोणि विसुक्ता धर्मसेतुना ॥ ४ ॥

मुन्दरि। मेरे नियोगने द्वार्वे शिथिल सो नहीं कर दिया था ! तुम्हारी स्त्री-मुद्धिके कारण कहीं धर्मकी मर्यादा भरफल या अरक्षित हो नहीं रह गयी और उसके कारण हुम धर्म-पालनते निमुख या द्र तो नहीं हो गर्यी १॥४॥

#### नागभार्योव। च

शिष्याणां गुरुशुभूषा विभाणां वेदधारणम् । भृत्यानां स्वामियचनं राहो लोकानुपालनम् ॥ ५ ॥

नागपत्तीने कहा-शिष्योंका धर्म है गुरुकी सेवा करनाः ब्राह्मणीका धर्म है वेदोंको धारण करनाः सेवकीका धर्म है सामीकी आज्ञाका पालन तथा राजाका धर्म है प्रजावर्गका सतत तरखण ॥ ५ ॥ सर्वभृतपरित्राणं क्षत्रधर्म इहोच्यते ।

वैज्यानां यक्षसंबृत्तिरातियेयसम्बिता ॥ ६ ॥ इस जगत्में समस्त प्राणियोंकी एका करना क्षत्रिय-धर्म बताया नाता है । अतिभिसत्कारके साथ-साथ यशींका अनुप्रान

करना नैश्योंका धर्म कहा गया है ॥ ६॥ विमञ्जनियवैद्यानां शुक्षूषा राष्ट्रकर्म तस्।

#0 €0 ₹—₹. **२५**—

गृहस्यघर्मी नागेन्द्र सर्वभतहितैपिता॥ ७॥

नागराज । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-तीनी वर्णीकी रेवा करना शदका कर्तन्य बताया गया है और समस्त माणियोंके हितकी हच्छा रखना यहस्वका धर्म है ॥ ७ ॥ नियताहारता नित्यं वतचर्या यथाकसम ।

धर्मी हि धर्मसम्बन्धादिन्द्रियाणां विशेषतः ॥ ८ ॥

नियमित आहारका सेवन और विधिवत मतका पालन स्वका धर्म है। धर्म-पालनके सम्बन्धते इन्द्रियोंकी विशेष-रूपने श्रद्धि होती है ॥ ८ ॥

अहं कस्य कुतो वापिकःको मे ६ भवेदिति ! प्रयोजनमतिर्नित्यमेवं मोक्षाश्रमे वसेष्य ॥ ९ ॥

भी किसका हूं ! कहाँसे आया हूं ! मेरा कीन है ! तथा इस जीवनका प्रयोजन क्या है ११ इत्यादियातीका सदा विचार करते हुए ही सन्यासीको सन्यास-आश्रममें रहना चाहिये॥ पविज्ञतात्वं भाषीयाः परमो धर्म उच्यते । तबोपदेशान्नागेन्द्र तच तत्त्वेन वेदि। वै॥१०॥

नामराज ! पत्नीके ळिये पातिकत्य ही सबसे यहा भर्म कहा बाता है। आपके उपदेशते अपने उस धर्मको में अच्छी तरह जमलती हूँ ॥ १० ॥

साहं धर्मे विज्ञानन्ती धर्मनित्ये त्विय स्थिते । सत्तर्यं कथमुत्वज्य यास्यामि विपर्थं पशः ॥ ११ ॥

जब आप-मेरे पतिदेव सदा धर्मपर स्थित रहते हैं। तब धर्मको नानती हुई भी में कैसे सन्मार्गका त्याग करके क्रमार्गपर पर रखूँगी ! ॥ ११ ॥

देवतानां महाभाग धर्मचर्या न हीयते। अविथीनां च सत्कारे नित्ययुक्तासम्यविद्धता ॥ १२॥

महाभाग । देवताओंकी आरावनारूप धर्मचर्यामें कोई कमी नहीं आयी है। अतिथियोंके सत्कारमें भी मैं सदा आवस्य छोडकर लगी रही हूँ ॥ १२ ॥

सप्ताप्रविवसास्त्वच विप्रस्येहागवस्य वै। तम कार्य न में ख्याति दर्शनं तब काङ्कृति ॥ १३॥

परंद्र आज पंद्रह दिनसे एक ब्राह्मणदेवता यहाँ प्रधारे हए हैं । वे सुझते अपना कोई कार्य नहीं बता रहे हैं । केवळ भाषका दर्शन चाहते हैं॥ १३॥

गोमत्यास्त्वेष पुलिने त्वहर्शनसमृत्सुकः। आसीनो वर्तयन् ब्रह्म ब्राह्मणः संशितवतः॥ १४॥ वे कठोर त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण वेदींका पारायण करते हुए आपके दर्शनके लिये उत्सुक हो गोमतीके किनारे वैठे हुए हैं॥ १४॥

अहं त्वनेन नागेन्द्र सत्यपृर्वे समाहिता। प्रस्थाप्यो मत्सकाशंस सम्प्रातो भुजगोत्तमः॥ १५॥

नागराज ! उन्होंने मुझसे पहले सची प्रतिशा करा ली

है कि नागरामके आते ही तुम उन्हें मेरे पात भेज देना ॥ एतच्छुत्या महाप्राध तत्र गन्तुं त्वमहीस । दातुमहीस चा तस्य दर्शनं दर्शनश्रयः ॥ १६॥ महाश्रष्ठ नागराज ! मेरी यह बात खनकर अब अवने

महाधार नागराज ! मरा यह बात सुनकर अब आवशे वहाँ जाना चाहिये और ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना चाहिये ॥ १६ ॥

इति श्रीमदाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छन्नस्युपाख्याने प्कोनप्रस्वधिकत्रिशततसोऽध्यायः ॥ ३५९ ॥ इनः प्रकारः श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमे उन्छन्निका उपाख्यामिवववकः तीन सौ उनसठवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५९ ॥

### षष्टचिकत्रिशततमोऽध्यायः

परनीके धर्मयुक्त वचनोंसे नागराजके अभिमान एवं रोपका नाम और उनका ब्राह्मणको दर्शन देनेके लिये उद्यत होना

नाग उवाच

भय ब्राह्मणक्ष्पेण कं तं समनुपश्यसि । मानुषं केवलं वित्रं देवं वाथ शुचिस्मिते ॥ १ ॥

नागते पूछा-यवित्र प्रस्तानवाठी देवि ! बाद्यणरूपमें प्रमने किछका दर्शन किया है ? वे बाद्यण कोई मनुष्य हैं या देवता ? ॥ १॥

को हि मां मानुषः शकोद्रष्टुकामो यशस्त्रिन। संदर्शनश्चिर्वाक्यमाञ्चापूर्वे वदिष्यति॥ २॥

यश्विति । भला, कौन मनुष्य ग्रुद्धे देखनेकी इच्छा कर सकता है और यदि दर्शनकी इच्छा करे भी तो कौन इस तरह मुझे आज्ञा देकर छुला सकता है ? ॥ २ ॥ सुरासुरगणानां च देवर्षाणां च भाविति । नजु नागा महावीयोः सौरसेयास्तरस्वितः ॥ ३ ॥ वन्दनीयाश्च वरदा वयमध्यनुयायिनः । मनुष्याणां विद्योषण नावेष्या इति मे मितः ॥ ४ ॥

भाविनि । सुरसाके वंशज नाग महापराक्रमी और अस्यन्त वेगशाली होते हैं । वे देवताओं, असुरों और देवर्षियों-के लिये भी वन्दनीय हैं । इमलोग भी अपने सेवकको वर देनेवाले हैं । विशेषतः मनुष्योंके लिये इमारा दर्शन सुलभ नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है ॥ ३-४ ॥

नागमार्थोवाच

भाजेंबेन विज्ञानामि नासौ देवोऽनिलाशन । एकं तसिन, विज्ञानामि भक्तिमानतिरोपण ॥ ५ ॥

नागपत्नी चोली-अत्यन्त कोधी स्वमाववाले वायु-भोजी नागराज!उन ब्राह्मणकी सरलतारे दो मैं यही समझती हूँ कि वे देवता नहीं हैं। मुझेउनमें एक बहुत बही विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके मक्त हैं॥ ५॥ सा हि कार्योन्तराकाङ्की जलेप्सुः स्तोकको यथा। वर्षे वर्षप्रियः पक्षी दर्शनं तव काह्यति॥ ६॥

जैसे वर्षाके जलका प्रेमी प्यासा परीहा पक्षी पानीके लिये वर्षाकी बाट जोहता रहता है;उसी प्रकार वे बाह्यण किसी दूसरे कार्यको सिद्ध करनेको इच्छासे आपका दर्शन चाहते हैं॥ हित्त्वा स्वह्र्योनं किंचिष्ट् चिष्मं न प्रतिपालयेत्। तुल्योऽप्यभिजने जातो न कश्चित् पर्युपासते॥ ७॥

वे आपका दर्शन छोड़कर दूसरी किसी वस्तुको विष्न समझते हैं। अतः वह विष्न उन्हें नहीं प्राप्त होना चाहिये। उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ आपके समान कोई सद्प्रहस अतियिकी उपेक्षा करके घरमें नहीं बैठता है॥ ॥ तद्वोपं सहजं स्वक्त्वा त्यमेनं द्वान्द्वमहींस। आशाच्छेदेन तस्यास नातमानं द्वानुमहींस॥ ८॥

अतः आप अपने सहन रोपको त्यागकर इन ब्राहणः देवताका दर्शन कीनिये । आज इनकी आशा मन्न करहे अपने-आपको भसा न कीनिये ॥ ८ ॥ व्यादाया ह्यभिपन्नानामकृत्याश्रुप्रमार्जनम् । राजा वा राजपुत्रो वा भूणहत्येव युज्यते ॥ ९ ॥

जो आधा लगाकर अपनी घरणमें आये हों। उनके ऑस् जो नहीं पेंछता है। वह राजा हो या राजकुमार। उने भूणहत्याका पाप लगाता है।। ९।।

मीने हानफलावासिर्दानेन च यशो महर् । वाग्मित्वं सत्यवाक्येन परत्र च महीयते ॥ १० ॥

भीन रहनेसे शानरूपी फलकी प्राप्ति होती है। दान देनेते महान् यशकी चृदि होती है । सत्य बोछनेते वाणीकी पद्भता और परलोक्स्में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ १० ॥ भूपदानेन च गतिं लभत्याश्रमसमिताम्। न्याज्यस्यार्थस्य सम्प्राप्ति कृत्वा फळम्पाइन्ते ॥ ११॥

भूदान करनेसे मन्ष्य आश्रम-वर्सके पालनके समान उत्तम गति पाता है। न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करके पुरुष ओप पताका भागी होता है ॥ ११ ॥

भभिन्नेतामसंस्थियां कृत्वा चात्महिनां कियाम् । न याति निरयं कथिदिति धर्मविदो विदः ॥ १२॥

अपनी रुचिके अनुकृत कर्म भी यदि पापके सम्पर्कते रहित और अरने लिये हितकर हो तो उसे करके कोई मी नरकमे नहीं पड़ता है । पैसा धर्मक पुरुष जानते हैं ॥ १२ ॥

#### साग उवाच

सभिमानैर्व मानो मे जातिदोषेण वै महान् । रोपः संकरपजः साध्यि दग्धो वागरिनना त्वया ॥ १३॥

साध्य । सहार्थे व्यवंकारके कारण अभिमान नहीं है। अपित जाति-दोषके कारण महान् रोप मरा हुआ है। मेरे उस सकलाजनित रीपको अन तुमने अपनी वाणीरूप अग्रिमे अलाकर भस्म कर दिया ॥ १३ ॥

न च रोपादहं साध्य प्रयेयमधिकं तमः। तस्य वक्तव्यतां यान्ति विशेषेण भुजद्वमाः ॥ १४ ॥

पवित्रते । में रोबसे बढकर मोहमें ढालनेवाला दसरा कोई दोप नहीं देलता और क्रोधके लिये सर्व ही अधिक बदनाम हैं।। १४।।

रोपस्य हि वशं गत्वा दशश्रीवः प्रसापवान् । तथा शक्तप्रतिस्पर्धी हतो रामेण संयुगे ॥१५॥

होकर यहाँसे जावॅगे ॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि मीक्षधर्मपर्वणि उच्छपूर्यपारवाने वच्छपिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ ३६०॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपनिष अन्तर्गत मोह्यधर्मपर्वमे उन्छवृत्तिका उपस्थानविषयक तीन सी साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६० ॥

नागराज और बाह्यणका परस्पर मिलन तथा वातचीत

भीषा उवाच

स एन्तगपतिस्तत्र प्रययौ ब्राह्मणं प्रति । तमेव मनसा ध्यायन् कार्यवत्तां विचारयन् ॥ १ ॥

भीष्मजी कहते हैं —मुधिष्ठिर | यह कहकर नागराज मन-ही-मन उस ब्राह्मणके कार्यका विचार करते हुए उसके पास गये ॥ १॥

इन्द्रते मी टक्कर हेनेवाल प्रतापी दशानन रावण रोपके ही अधीन होकर युद्धमें शीरामचन्द्रजीके हायसे मारा गया ॥ अन्तःपुरगतं चत्सं श्रुत्वा रामेण निर्हतम् । धर्पणारोषसंविग्नाः कार्तवीर्यस्ता हताः॥१६॥

·होमधेनुके वछडेका अवहरण करके उसे राजाके अन्तःपुरमं रख दिया गया है' ऐसा सुनकर परशुरामजीने तिरस्कारजनक रोषसे भरे हुए कार्तवीर्यपूत्रीको मार हाला ॥ सहस्रवयनोपमः । जामदम्येन रामेण संयुगे निहतो रोपात फार्तवीयों महावलः ॥ १७ ॥

महावली राजा कार्तवीय अर्जन इन्द्रके समान पराक्रमी या। परंतु रोपके ही कारण जमदग्निनन्दन परशरामके द्वारा युद्धवे मारा गया ॥ १७ ॥

तदेष तपसां शत्रुः श्रेयसां विनिपातकः। निग्हीतो मया रोपः श्रत्वैवं यचनं तय ॥ १८॥ इसलिये आज तुम्हारी बात सुनकर ही तपस्याके का और कल्याणमार्गसे भ्रष्ट करनेवाले इस क्रोधको मैंने काष्में कर लिया है॥ १८॥

आत्मानं च विशेषेण प्रशंसाम्यनपायिनी । यस्य मे त्वं विशालाक्षिभार्यो गुणसमन्त्रिता ॥१९॥

विशालकोचने । मैं अपनी एव अपने सौभाग्यकी विशेषम्पने प्रवासा करता हैं। जिले तुम-कैसी सहणवती सथा कभी विलग न होनेबाली यानी प्राप्त हुई है !! १९ !! एवं तत्रैव गञ्छामि यत्र तिष्टत्यसौ द्विजः।

सर्वया जोकवान् वाक्यं स कृतार्थः प्रयास्त्रति॥ २०॥ यह को। अन में वहीं जाता हूं। नहीं ने ब्राह्मण देवता विराजमान हैं। वे लो कहेंगे घटी करूँगा। वे सर्वधा कतार्थ

एकषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

वमतिकम्य नागेन्द्रो मतिमान् स नरेश्वर। भोबाच मधुरं वाक्यं प्रकृत्या धर्मवत्सस्तः॥ २॥

नरेशर । उनके निकट पहुँचकर बुद्धिमान् नागेन्द्र, जो स्वमायने ही धर्मानुसमी थे। मधुर वाणीय चोले—॥ २ ॥ भों भोः शाम्याभिभाषे त्वां न रोपं कर्तुमहीस ! इह त्वमभिसम्बातः कस्यार्थे कि प्रयोजनम् ॥ ३ ॥

ऐ बासणदेव । आप मेरे अपराधोंको क्षमा करें । मुझपर रोप न करें । मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ किसके लिये आये हैं ! आपका क्या प्रयोजन है ! ॥ ।

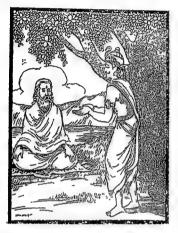

ध्याभिमुख्यादभिकास्य स्नेहात् पुच्छामि ते द्विज । विविक्ते गोमतीर्तारे कं वा त्वं पर्युपाससे ॥ ४ ॥ भवान् । मैं आपके सामने आकर प्रेमपूर्वक पृछता हूँ कि गोमतीके इस प्रकानत तरपर आप किसकी उपासना करते हैं ११ ॥

#### बाह्यण उवाच

धर्मारण्यं हि मां विद्धि नागं द्रण्डुमिहागतम्। पद्मनामं डिजश्रेष्ठ तत्र मे कार्यमाहितम्॥ ५॥

झाह्मणने कहा—दिनश्रेष्ठ ! आपको बिदित हो कि मेरा नाम धर्मारण्य है। मैं नागराज पद्मानामका दर्जन करनेके लिये यहाँ आया हूँ। उन्हींचे मुझे कुछ काम है॥ ५॥ तस्य चाहमसांनिष्ये श्रुतवानिस्म तं गतम्। स्वजनात तं प्रतीक्षामि पर्जन्यमिय कर्षकः॥ ६॥

उनके खजनींते मैंने सुना है कि वे यहाँसे दूर गये हुए हैं, अत: जैसे किसान वर्णाकी राह देखता है, उसी तरह मैं भी उनकी बाट जोहता हूं ॥ ६ ॥

तस्य चाह्रेशकरणं स्वस्तकारसमाहितम्। आवर्तयामि तद् व्रह्मयोगयुक्तो निरामयः॥ ७॥

उन्हें कोई बलेश न हो। वे सनुबाल घर लौटकर आ जार्ये, इसके लिये भीरीग एवं योगयुक्त होकर में बेदीका पारायण कर रहा हूँ ॥ ७॥

#### नाग उवाच

बहो कल्याणवृत्तस्त्वं साधुः सज्जनवन्सलः। अवाच्यस्त्वं महाभाग परं स्नेहेन पर्यसि ॥ ८ ॥

नागने फहा---महाभाग ! आउका आचरण पड़ा ही कस्याणमय है । आप यहे ही लाखु हैं और मजनींतर त्वेह रखते हैं । किसी भी दृष्टिते आप निन्दनीय नहीं हैं। क्योंकि दूसरोंको स्वेहदृष्टिते देखते हैं ॥ ८ ॥

अहं स नागो विप्रपें यथा मां विन्द्ते भवात्। आकापय यथा स्वैरं किं करोमि प्रियं तव॥ ९॥

बहार्षे । मैं ही वह नाग हूँ, जिससे आप मिलना चाहते हैं। आप मुझे जैसा जानते हैं, मैं वैसा ही हूँ। इच्छा मुसर आशा दीजिये, मैं आपका कीन-सा प्रिय कार्य करें।। भवन्तं स्वजनादस्थि सम्माप्तं श्रुतवानहस्। अतस्यां स्वयमेवाहं कुण्डमभ्यागतो द्विज ॥१०॥

ह्म हम् ! अपने स्वजन (पत्नी) में भैने आपके आगमनका समाचार सुना है। इसलिये स्वय ही आपका दर्शन करनेके जिये चळा आया हूं॥ १०॥

सम्प्राप्तश्च भवानच इतार्थः प्रतियाखित । विस्तृत्र्यो मां द्विजश्रेष्ठ विषये योजुमईसि ॥ ११ ॥

द्वित्रश्रेष्ठ ! जय आर यहाँतक आराये हैं, तद अर इतार्य होकर ही यहाँठे छीटेये। अतः वेलटके मुद्दे अपने अभीष्ट कार्यके साधनमें लगाइये !! ११ !!

वर्षं हि भवता सर्वे गुणकीता विशेषतः। यस्त्वमात्महितं त्यक्त्वा मामेवेहानुरुष्यसे ॥ १२॥

आपने हम खब लोगोंको विशेषस्पर्वे अपने गुणोंने खरीद लिया है। क्योंकि आप अपने हितकी धातको अलग रलकर मेरे ही कल्याणका चिन्तन कर रहे हैं॥ १२॥

#### बाह्मण उवाच

आगतोऽहं महाभाग तव दर्गतळाळसः। कंचिद्रथैमनर्थकः प्रस्कुकामो भुजङ्गम॥१३॥

झाह्यपने कहा—महाभाग नागराज । मैं आपनी दर्शनकी ठालसासे यहाँ आया हूँ। आपने एक शत कुरना चाहता हूँ। जिसे मैं स्वय नहीं जानता हूँ ॥ १३॥

अहमात्मातमात्मस्यो मार्गमाणोऽऽत्मनोगतिम् । चासार्थिनं महाप्रजं चळचित्तमुपास्मि ह ॥ १४॥

मै विषयोंने निष्ट्य हो अपने आमे ही स्वित हरूर ' जीवारमाओंकी परमागीतरबन्य परव्रहा उत्मामानी होन कर रहा हूँ, तो भी महान् बुडियुक्त यहमे आनक हुए हर च्छा चिपकी उपासना करता हूँ ( अदाः मैं न दो थासक हूँ और न विरक्त ही हूँ ) ॥ १४ ॥ प्रकाशितस्त्वं स्वयुर्वेषेदीत्त्रभैगभस्तिभिः । शशाहुक्तरसंस्पर्वेहिंदीरात्रभकाशितैः ॥ १५ ॥ आप नहरामधि किरणांको माति सुखद स्पर्धेवांक और स्वतः प्रकाशित होनेवांक स्वयक्तरा किरणांवे सुक्त वपने मनीरम गुणिते ही प्रकाशमान हैं ॥ १५ ॥ तस्य मे प्रदस्तमुत्पन्तं छिन्धि त्वमनिकाशन । प्रश्चात् कार्यं विदिष्यामि स्रोतुमहीत तद् भवात् ॥ १६ ॥ प्रवाशन । इस समय भेर मनमें एक नया प्रका उठा है। पहले इसका समाधान कींकिये। तसके वाद में आपसे अपना कार्यं निवेदन कर्तगा और आप उठी ध्यानसे सुनिवेगा॥

इति श्रीमहाभारते सामिवपर्विण सोक्ष्यसंपर्विण उच्छण्युपाबयाने पुक्रपष्ट्यधिकविद्यावतमोऽध्यायः ॥ ३६१ ॥ इस त्रकार श्रीमहासारत शान्तिपर्विक कर्नावः मोक्षयर्पपर्वते उच्छनुत्तिकः उपारुवानिययक श्रीत सौ इक्सवर्वः अध्याय पूरा हुआ ॥ २६९ ॥

### द्विषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽप्यायः

नागराजका ब्राह्मणके पूछनेपर सूर्यमण्डलकी आश्चर्यजनक घटनाओंको सुनाना

वाहण उराय विवस्तुतो शब्द्धति पर्यथेण विद्वं भवास्तं रचमेकचकस् । साह्ययेभूत पदि तत्र किंचिद् इप्टं स्वया हासितुमहस्ति स्वम् ॥ १ ॥ प्राह्मणते कहा—नागराज । आर स्त्रेके एक पदियेके

ब्राह्मधाने कहा--नागराज ! आप सूर्यके एक पहिषेके रणको सींजनेके जिये वारी-नारीके व्यापा करते हैं। यदि वहाँ कोई आखर्यकनक बात आपने देखी हो तो उठे बतानेकी इसा करें।। र !!

#### नाग उवाच

आश्चर्याणामनेकानां प्रतिष्ठा भगवान् रविः। यतो मृताः प्रवर्तन्ते सर्वे बैलोक्यसम्मताः॥ २ ॥

नागने कहा — महान् । भगवान् सूर्य तो अनेकानेक आश्चर्यके रहान हैं। क्योंकि तीनो कोकॉर्य जितने भी प्राणी हैं। वे वह उन्हींचे प्रेरित होकर अपने-अपने कार्योध प्रकृत होते हैं।। यस परिमस्वस्त्रेषु शास्त्रास्थित विदंशसाः । वसन्त्याधित्य मुनयः संसिद्धा वैद्दीः सह ॥ ३ ॥

कैते इक्की शासामांपर बहुतने पाड़ी बनेता केते हैं, उसी प्रकार स्वरंतको स्वस्तों किर्पोक्ता भाजव है देवताओं-स्वति स्वरं और सुनि निवास करते हैं ॥ ३ ॥ यतो बायुर्विनिश्वरण स्वर्शेरसम्बाधिको महाल् । विजम्मरयम्बरे तज्ञ किमास्वर्षमका परम् ॥ ४ ॥

महान् वायुरेव सर्थमण्डलवे निकलकर सर्वेकी किरणीका भाअप के समूचे आकावमें फैल जाते हैं। इससे बड्कर आश्चर्य और क्या होगा है। ४॥

विभन्य सं तु विप्रषे प्रजानां हितकास्यया । तीयं सुजति वर्षासु किमाध्ययमतः परम् ॥ ५ ॥ ब्रह्मवें । प्रजाने हिक्की कामनाचे भगवाद वर्ष उस बायुको अनेक भागोमें विमक्त करके वर्षामुद्धमें जो जलकी इडि करते हैं, उससे बरकर आधर्य और क्या होगा । ॥५॥ यस्य सपडटमञ्चालों महात्मा परमतिवया । चीसः समीक्षते स्त्रेकान् किसाद्यर्थमतः परम् ॥ ६ ॥

ध्र्यमण्डलने मध्यमं उनके अन्तर्वामी महात्मा स्पर्वेद अपनी उत्तम प्रमान्ते प्रकाशित होते हुए समझ कोकोंका निरीक्षण करते हैं, उनने बहकर आधार्य और क्या होगा । ॥ धुको नामासितः पादो एक्ष बारिक्यरेम्दर । दोर्य सुक्रांति बर्षासु किमाश्चर्यमतः। परम्॥ ७ ॥

ह्यक नामक काला सेप। जो आकाशमे वपीकेसमय जल उत्पन्न करता है। यह इस सर्वका ही स्वक्तर है। इससे बदकर और क्या आवर्ष होगा है॥ ७॥ योऽएमास्त्रांस्त शस्त्राता किरणेनोक्षितं ययः।

प्रत्यादचे पुनः काले किमाश्चर्यमतः यरम् ॥ ८ ॥ स्वेदेव वरधावमें पृथ्वीपर जो पानी वरताते हैं। उसे अपनी विद्युद्ध किरणोद्यारा आठ महीनेमें पुनः सीच लेते हैं। इससे

वदब्द आधर्यकी बात और स्या होती है ॥ ८ ॥
यस्य तेजीविद्योषेषु स्वयमात्मा प्रतिष्ठितः ।
यत्रो वीजं मही चेयं धार्यते सत्त्वराचरा ॥ ९ ॥
यत्र देवो महावादुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ।
अनादिनिचनो विग्न किमाह्यर्यमतः परम् ॥ १० ॥

विभवर ! जिन स्वेदेवने विधिष्ट तेनमें साधात परमात्मा-का निवास है। जिनसे नाना प्रकारके बीज उत्तरन होते हैं। जिनने ही सहारे चरावर प्राणिवीसहित यह समस्त पृष्टी टिकी हुई है तथा जिनके मण्डलमें सादि-अन्तरहित महावाहु स्नातन पुरुषोत्तम भरावान, नारायण विराजमान हैं। उनसे वदकर साध्येत्रम भरावान, नारायण विराजमान हैं। उनसे वदकर साध्येत्रम वस्तु और क्या है। सकती है ! ॥ ९-१०॥ साश्चर्याणामिचाश्चर्यमिद्मेकं तु मे ऋणु। विमले यन्मया दश्मम्बरे सूर्यसंश्चयात्॥११॥

किंद्र इन सब आखरोंमें भी एक परम आखर्यकी यह बात जो मैंने स्वंके सहारे निर्मल आकाशमे अपनी ऑखों देखी है, उसे बता रहा हूँ--सुनिये ॥ ११॥

पुरा मध्याहसमये छोकांस्तपति भास्करे। प्रत्यादित्यप्रतीकाशः सर्वतः समदद्दयतः॥१२॥

पहलेकी वात है, एक दिन मध्याह्नकालमें भगवान् भास्कर सम्पूर्ण लोकोंको तपा रहे थे। उसी समय दूखरे स्पॅके समान एक तेजस्वी पुरुप दिलायी ढिया; जो सब ओरले प्रकाशित हो रहा था।। १२॥

स छोकांस्तेजसा सर्वाद खभासा निर्विभासयन्। आदित्याभिमुखोऽभ्येति गगर्न पाटयश्चिव॥१३॥

वह अपने तेवले सम्पूर्ण लोकोको प्रकाशित करता हुआ मानो आकाशको चीरकर रार्रकी और बढ़ा आ रहा या ॥१३॥ हुताहुतिरिव ज्योतिर्व्याच्य तेजोमरीचिभिः । अनिवेदयेन रुपेण हितीय इव भास्करः ॥ १४॥

धीकी आहुति डाउनेचे प्रच्वित हुई अग्निके समान वह अपनी तेजोमयी किरणेंति समस्त ज्योतिमंग्डकको व्यास करके अनिर्वचनीयकपरेते द्वितीय सूर्यकी भाँति देदीप्यमान होता था ॥ १४॥ वस्याभिगमनपाप्तौ हस्तौ दत्तौ विवस्तता। तेनापि दक्षिणो हस्तो दत्तः प्रत्यर्चितार्थिना ॥ १५॥

जय यह निकट आया, तब भगवान् स्वेने उत्तरे स्ताततरे व्यिये अपनी दोनों अुलाएँ उत्तकी और यटा दीं। उनने भी उनके सम्मानके दिये अपना दाहिना हाथ उननी ओर बढा दिया ॥ १५॥

ततो भित्त्वैय गगनं प्रविष्टो रश्मिमण्डलम्। पकीभृतं च तत्त् तेजः क्षणेनादित्यतां गतम्॥ १६॥

त्तरश्चात् आकाशको मेदकर वह सूर्यंकी किरणोंके मनुहमे समा गया और एक ही छाणमें तेजोराशिके साथ एकाकार होकर सुर्वस्वरूप हो गया ।। १६॥

तत्र नः संशयो जातस्तयोस्तेजःसमागमे । अनयोः को भवेत् सूर्यो रथस्थो योऽयमागतः ॥ १७॥

उस समय उन दोनों तेजोंके मिळ जानेपर इसलेगीके मनमें यह संदेह हुआ कि इन दोनोंमें असली सूर्य कीन थे ! जो उस रयपर बेठे हुए थे वे, अथवा जो अभी पथारे थे वे ! ॥ रे७॥

ते चयं जातसंदेहाः पर्यप्रुच्छामहे रविम् । क एष दिवमाकस्य गतः सूर्व द्वापरः॥१८॥ ऐसी शक्का होनेपर हमने सूर्यदेवेषे पूछा—'भगवर् । वे

बो दूसरे सूर्यके समान आकाशको लॉघकर यहाँतक आये थे। कौन ये ११ ॥ १८ ॥

इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि उन्छबुखुपाल्याने द्विषष्टव्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः॥ १६२॥ इस प्रकार श्रीमहाभारत शान्तिपर्वेक अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वेम उन्छबुत्तिका उपाल्यानविषयक तीन सौ बासठवीं अध्यान पूरा हुआ॥ १६२॥

### त्रिषष्ट्यधिकत्रिशततमोऽध्यायः

उञ्छ एवं शिलचृत्तिसे सिद्ध हुए पुरुपकी दिन्य गति

सूर्य उवाच

नैष देवोऽनिल्लसको नासुरो न च पन्नगः। उञ्छन्नुत्तिवते सिद्धो सुनिरेप दिवं गतः॥१॥

स्ये देवने कहा— ये न तो वायुके ख्ला अग्निदेव थे, न कोई अग्रर ये और न नाग ही थे। ये उञ्छ्विति जीवन-निर्वाहके जनका पाटन करनेते सिद्धिको प्राप्त हुए एक ग्रुनि थे, जो हिट्यायाममे आ पहुँचे हैं॥ १॥

एव मूलफलाहारः शीर्णपर्णाशनस्तथा। अकाकोवायभक्षक्ष भासीद विषः समाहितः॥ २॥

ये ब्राह्मणदेवता फल-मूलका आहार करते. मूले पत्ते चवाते अथवा पानी या हवा पीकर रह जाते ये और यदा एकाछ-चित्त होकर ध्यानमम्न रहते ये ॥ २ ॥ अवश्यानेक चित्रेण संहिताभिरभिष्टतः । स्वर्गद्वारे कृतोद्योगो येनासौ त्रिदिवं गतः ॥ ३ ॥

इन श्रेष्ठ ब्राह्मणने सिंहताके मन्त्रोंद्वारा प्रयवान शहुरना स्तवन किया था । इन्होंने स्वर्गलीक पानेकी साधना की थी। इस्रिक्टिये ये स्वर्गीमें याथे हैं !! ३ !!

असङ्गतिरनाकाङ्की नित्यसुञ्छशिलाशनः। सर्वभृतहिते युक्त एप विद्रो भुजङ्गम ॥ ४॥ नागराव । ये ब्राह्मण असङ्ग रहकर लेकिक कामनाओं रा त्याग कर चुके थे और सबा उच्छे एव शिल वृत्तिने प्राप्त

१. ध्वक्कः क्रमञ्ज लादान किल्लापर्वन शिल्मः।'
कडे हुए खेतसे वहाँ गिरे हुए कन्नते हाते वीनशर लाग अवना नावार कठ जानेपर नहीं विवरे हुए जनगति एउटम गरे की वीन लाना (उच्छा कट्लाग है। इसी जरह भाग, में हूँ और जी आदिकी शाल वीनकर लागा है। इसी जरह भाग, में हूँ और हप अन्नको ही खाते थे । ये निरन्तर समस्त प्राणियाँके हित-साधनमें सल्प्त रहते थे ॥ ४ ॥

न हि देवा न गन्धर्वी नासुरा न च पन्नगाः। प्रभवन्तीह भूतानां प्राप्तानामुक्तमां गतिम् ॥ ५ ॥

ऐसे छोगोंको जो उत्तम यति प्राप्त होती है। उसे न देवताः न गन्धर्वः न असुर और न नाग ही पा सकते हैं ॥ ६ ॥

रहकर समुची पृथ्वीकी परिक्रमा करता है ॥ ६ ॥ इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वेणि मोक्षधर्मपर्वेणि उञ्छन्तस्युपाख्याने त्रिषष्टशिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३६३ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षधर्मपर्वमें उन्छवृत्तिका उपाङ्यानविषयक तीन सौ तिरसठनाँ अध्याय पूरा हुवा ॥ ३६३ ॥

## चतुःषष्टचधिकत्रिशततमोऽघ्यायः

ब्राह्मणका नागराज्से वातचीत करके और उञ्छवतके पालनका निश्चण करके अपने घरको जानेके लिये नागराजसे विदा साँगना

वाह्मण उवाच

बाधर्यं नात्र संदेहः सुप्रीतोऽस्मि भुजङ्गम । बन्वर्थोपगतैर्वाक्यैः पन्थानं चास्मि दक्षितः ॥ १ ॥

ब्राह्मण ने कहा-नागराज । इसमें सदेह नहीं कि यह एक आश्चर्यजनक बुत्तान्त है। इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे मन्में जो अभिलाया थी। उसके अनुकूल वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया ॥ १ ॥

सस्ति तेऽस्त गमिष्यामि साधो भुजगसत्तम । सरणीयोऽस्मि भवता सम्प्रेषणनियोजनैः॥ २॥

मुजङ्गिरोमणे ! आपका कल्याण हो । अब मैं यहाँस चन नाऊँगाः यदि आपको पुत्रे कहीं भेवना हो या किसी काममें नियुक्त करना हो तो ऐसे अवसरीपर मेरा अवस्य सरण करना चाहिये॥ २॥

नाग उवाच

अञ्जनका इततं कार्यं क्षेदानीं प्रस्थितो भवान् । उच्यतां द्विज यत् कार्यं यदर्थ त्वमिहागतः ॥ ३ ॥

नागने कहा-निप्रवर ! आपने अभी अपने मनकी बात तो बतायी ही नहीं। फिर इस समय आप कहाँ चले जा रहे हैं ! आपका जो कार्य है। जिसके लिये आप यहाँ आये हैं। उसे वताह्ये तो सही ॥ ३ ॥

उक्तानुक्ते कृते कार्ये मामामस्त्र्य द्विजर्षभ । मया प्रत्यम्यनुष्ठातस्ततो यास्यसि सुनत ॥ ४ ॥

उत्तम वतका पाळन करनेवाळे दिजश्रेष्ठ ! आप कहें या न कहें। मेरे द्वारा जब आपका कार्य सम्पन्न ही जाय। तब आप मुझसे पूछकर, मेरी अनुमति छेकर अपने घरको

न हि मां केवलं ह्या त्यक्त्वा प्रणयवानिह । गन्तुमहीस विप्रपे वृक्षमूळगतो यथा॥ ५॥ वसर्षे । आपका मुझमें प्रेम हैं। इसलिये इसके नीचे

पतरेवंविधं दएमाश्चर्यं तत्र मे द्वित । संसिद्धो माज्ञपः कामं थोऽसौ सिद्धगति गतः।

सर्वेण सहितो ब्रह्मन प्रथिवीं परिवर्तते ॥ ६ ॥

दिया या कि उञ्छन्नचिसे सिद्ध हुआ वह मनुष्य इञ्डानुसार

सिद-गतिको प्राप्त हुआ । ब्रह्मन् ! अब वह सूर्यके साथ

विपवर ! सर्यमण्डलमें मुझे यह ऐसा ही आश्चर्य दिखायी

वैठे हुए बटोहीकी तरह केवल मुझे देखकर ही चल देना आपके लिये उचित नहीं है ॥ ५ ॥ त्विय चाहं हिजश्रेष्ठ भवान मिय न संशयः।

छोकोऽयं भवतः सर्वः का चिन्ता मयि तेऽनघ॥ ६ ॥ विप्रवर ! आपमे में हूं और मुहामें आप हैं। इसमें संशाय नहीं है। निष्पाप ब्राह्मण। यह समस्त लोक आपका ही है। मेरे रहते हुए आपको किस बातकी चिन्ता है ! ॥ ६ ॥

बाह्यण उवाच

प्वमेतन्महाप्राञ्च विदितात्मन् मुजङ्गम । नातिकान्तास्त्वया देवाः सर्वधैव यथातथम्॥ ७॥

ब्राह्मणने कहा —महाप्राञ्च आत्मशानी नागराज । यह इसी प्रकार है। देवता भी आपसे बढ़कर नहीं हैं। यह बात सर्वया यथार्य है ॥ ७ ॥

स एव त्वं स एवाहं योऽहं स तु भवानिए। वहं भवांख्य भूतानि सर्वे यत्र गताः सदा ॥ ८ ॥

(आपने सूर्यमण्डलमें जिन पुरुपोत्तम नारायणदेवकी स्थिति बतायों है ) में, आप तया समस्त प्राणी सदा जिसमें स्थित हैं वही आप हैं, वहीं में हूँ और जो मैं हूँ, वहीं आप

मासीत् तु मे भोगवते संशयः पुण्यसंचये। सोऽहमुञ्छनतं साधो चरिष्याम्यशंसाधनम्॥ ९ ॥

नागराज ! मुझे पुण्यसंग्रहके विषयमें संहाय हो गया था। में यह निक्चय नहीं कर पाता या कि किस सामनको अपनाऊँ ! किंतु अन वह सदेह दूर हो गया है। सामी ! अब मैं अपने अमीष्ट अवंकी विदिक्ते लिये उञ्छनतका ही

एव मे निख्यः साधी कृतं कारणसुत्तमम्। वामन्त्रयामि भद्रं ते छतार्थोऽस्मि मुजङ्गम ॥ १०॥ महातमन् । यही मेरा निरचय है । आपके द्वारा मेरा हो गया । आपका कार्य बड़े उत्तम दंगले सम्पन्न हो गया । मुजङ्गम ।मै कृतार्थ चाहता हूँ ॥ १० ॥

हो गया । आपका कल्याण हो । अव में जानेकी आश चाहता हूँ ॥ १० ॥

इति श्रीमहाभारते वाम्तिपर्वीण भोक्षचर्मपर्वीण उञ्चनुस्युपाययाने चतुःपष्ट्यिककित्रशततसोऽप्यायः ॥ ३६४ ॥ इस प्रकार श्रीमहामारत जान्तिपर्वेक अत्तरीत मोक्षचर्मपर्वेमें उच्छवृत्तिका उपास्त्यानविपयक तीन सौ सौसठवॅ।अध्याय पृगहुसा ॥३६४॥

### पञ्चषष्टचिधकत्रिशततमोऽध्यायः

### नागराजसे विदा ले ब्राह्मणका च्यवनम्रुनिसे उञ्छद्दत्तिकी दीक्षा लेकर साधनपरायण होना और इस कथाकी परम्पराका वर्णन

भीष्म उवाच

स चामन्त्र्योरगश्रेष्टं ब्राह्मणः कृतनिश्चयः। दीक्षाकाङ्क्षी तदा राजंदच्यवनं भागवं श्रितः॥१॥

भीष्मजी कहते हैं — युधिष्ठर ! इस प्रकार नागराज-की अनुभति लेकर वह दृद् निश्चयवाला ब्राह्मण उच्छानतकी दीखा लेनेके लिये भगुवंशी न्यवन ऋषिके पात गया ॥ १ ॥ स्त तेन कृतसंस्कारो धर्ममेवाधितस्थिवान् । तथैय च कथामेतां राजन् कथितवांस्तदा ॥ २ ॥

उन्होंने उसका दीक्षा-संस्कार सम्पन्न किया और वह धर्मका ही आश्रय छेकर रहने छगा।राजन्। उतने उच्छब्र्तिकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाळी इस कथाको च्यवन द्वनिसे भी कहा॥ २॥ भागंचेणापि राजेन्द्र जनकस्य निवेशने। कथेया कथिता पुण्या नारदाय महारमने॥ ३॥ राजेन्द्र! च्यवनने भी राजा जनकके दरबारमें महारमा

राजन्द्र । च्यवनन मा राजा जनकक दरबारम महास्मा नारदजीये यह पवित्र कया कही ॥ ३ ॥ नारदेनापि राजेन्द्र देवेन्द्रस्य निवेशने । कथिता भरतश्रेष्ठ पृष्टेनाक्रिएकर्मणा ॥ ४ ॥

नुपश्रेष्ठ ! मरतमूपण ! फिर अनायास ही उत्तम कर्मे करनेवाले नारदशीने भी देवराज इन्द्रके भवनमें उनके पूछनेपर यह कथा सुनायी ॥ ४ ॥

यह फया कुनावा ॥ ० ॥ देवराजेन च पुरा कथितेषा कथा शुभा । समस्तेम्था महास्तेम्थो विमेम्यो वसुधाधिप ॥ ५ ॥ पृथ्वीनाथ ! तरस्थात पर्वकालमें देवराज इन्द्रने सभी श्रेष्ठ बाराणींने समक्ष यह द्वाम कया कही ॥ ५ ॥ यदा च मस रामेण युद्धमासीत् खुदारूणम् । बसुभिश्च तदा राजन् कथेयं कथिता मम ॥ ६ ॥ राजन् ! जब परद्धारामजीने साथ मेरा भयदुर युद्ध हुआ

या, उत समय बहुजीने मुझे यह क्षया हुनायी थी ॥ ६ ॥ पृच्छमानाय तत्त्वेन मधा खेवोत्तमा तव ।

क्येयं कथिता पुण्या धर्म्या धर्मभूतां वर ॥ ७ ॥ धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इत तमय जय तुमने परम धर्मके सम्बन्धमें मुझले प्रश्न किया है। तब उलीके उत्तरमें मैंने यथार्यरूपने यह पुण्यमयी धर्मतम्मत श्रेष्ठ कथातुमले कही है॥७॥ यद्यं परमी धर्मी चन्मा पुच्छित भारत ।

यद्य परमा धमा यन्मा पृच्छास भारत । आसीद् धीरो द्यानाकाङ्की धर्मार्थकरणे नृप ॥ ८ ॥ भरतनन्दन नरेश्वर ! तमने निषके निपयमे सुक्षचे पुछा

भरतनन्दन नरश्वर । द्वामन । नतक । नपयम सुझरु पूछा था। वह श्रेष्ठ घर्म यही है । वह धीर बाह्मण निष्कामभावते धर्म और अर्थसम्बन्धी कार्यमें संख्यन रहता था ॥ ८ ॥

> स च किल कृतनिश्चयो हिजो भुजगंपतिप्रतिदेशितात्मकृत्यः । यसनियमसहो वनान्तरं

परिगणितोञ्छशिलाशनःप्रविष्टः॥ ९ ॥

नागराजके उपदेशके अनुशर अपने कर्तव्यको समझकर उस ब्राह्मणने उसके पालनका हट निश्चय कर लिया और दूसरे वनमें जाकर उच्छशिलहासिसे प्राप्त हुए परिमित अनका मोजन करता हुआ यम-नियमका पालन करने लगा ॥ ९ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संदितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि उन्छक्खुगक्याने

पञ्चषप्टचिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३६५ ॥

इस प्रकार श्रीमहामारत शान्तिपर्वके अन्तर्गत मोक्षयमैपर्वमें ठन्छनुत्तिका उपाख्यानविष्यक तीन सौ पैसट्टॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६५ ॥ धान्तिपर्व सम्पूर्णम्

अलुप्टुप् (अन्य बड़े छन्द्र) यहे छन्द्रोंका ३२ अक्षरींके गण कुछ योग अलुप्टुप् मानकर गिननेपर उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये १३२९६॥ (६०९) ८३७।= १३७॥। १४२४॥।= दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १३०॥ (१७) २३।= शान्तिपर्यंकी कुछ स्रोक्संक्या १४०२॥।-